## पुराने और नये धर्म नियम

### को पुस्तकों के नाम

#### श्रौर

#### उन का सूचीपत्र त्रीर पब्बैंगं की संख्या।

#### पुराने नियम की पुस्तकें।

| पुस्तकों के नाम।                 | अध्याय ।     | पुस्तकों के नाम।     |     | श्रध्याय ।      |
|----------------------------------|--------------|----------------------|-----|-----------------|
| उत्पत्ति नाम पुस्तक              | ٧o           | सभोपदेशक             |     | १२              |
| निर्गमन " ••                     | 80           | श्रेष्ठगीत           |     | =               |
| जैव्यव्यवस्था "                  | २७           | यशायाह नाम पुस्तक    |     | . 55            |
| ागनता "                          | ≥ξ           | यिमयाह नाम पुस्तक    | • • | kə.             |
| ब्यवस्याविवरण नाम पुस्तक         | 88           | विलापगीत             |     | k               |
| यहोग्र नाम पुस्तक                | ં ર૪         |                      |     | 8=              |
| न्यायिया का वृत्तान्त            | २१           | दानिय्येल नाम पुस्तक |     | १२              |
| रुत का बृतान्त                   | 8            | हाश                  |     |                 |
| शमूएल नाम पहिली पुस्तक           | 38           | येाएल                |     | १ <b>४</b><br>३ |
| शमूएल नाम दूसरी पुस्तक           | <b>ર</b> ષ્ટ | श्रामास              |     | 3               |
| राजात्रों के बृत्तान्त पहिला भाग | 25           | श्रोवद्याह           |     | ۶               |
| राजाओं के बृतान्त दूसरा भाग      | ۶ <b>٤</b>   | याना                 |     | ૪               |
| इतिहास नाम पुस्तक पहिला भाग      | 3¢           | मोका                 |     |                 |
| इतिहास नाम पुस्तक दूसरा भाग      | 35           | नहम                  |     | 3               |
| एज़ा, "                          | १०           | हचक्कृक              |     | Š               |
| नहेम्याह ,,                      | १३           | सपन्याह              |     | ७<br>स<br>स     |
| एम्तेर ,                         | १०           | हाग्गै               |     | 2               |
| श्रय्युत्र ,,                    | ४२           | जकर्याह              |     |                 |
| भजन सहिता                        | १६०          | मलाकी                |     | <b></b>         |
| नीतिवचन                          | 38           |                      |     |                 |

# नये नियम की पुस्तको।

| प्साकी के नाम।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ग्रध्याय । '                                    | पुस्तकों के नाम।                                                                                             | श्रध्याय              | 1             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|
| प्स्तका के नाम।  मत्ती रचित ससमाचार  मार्फ रचित ससमाचार  खक रचित ससमाचार  याहन रचित समाचार  प्रेरिता को कियात्रा का बृत्तान्त रामिया का पावल प्रेरित की पत्री  करिन्थिया का पावल प्रेरित की प्रता  करिन्थिया का पावल प्रेरित की प्रता  हाफिसिया का पावल प्रेरित की पत्री | २८<br>१६<br>२४<br>२८<br>१६<br>१५<br>पत्री<br>१६ | तिमाधिय का पावल प्रेरित की पहिली प<br>तिमाधिय का पावल प्रेरित की दूसरा पत्र<br>तीतस की पावल प्रेरित की पत्री | श्रध्याय<br>त्री<br>ो | 1 48888848848 |
| कर्लास्सया की पावल प्रेरित की पत्री<br>धिसलोनिकिया की पावल प्रेरित की पहि<br>धिमलोनिकिया की पावल प्रेरित की दूस                                                                                                                                                                                                                                                                   | ४<br>दती पत्री ५                                | यिह्नदा को पत्री<br>याहन का प्रकाशितवाक्य                                                                    |                       | 2             |

## उत्पत्ति नाम पुस्तक।

(चष्टि का यर्जन)

दे हैं में परमेण्यर ने आकाश श्रीर पृथियों की सिरजा ॥ २ । श्रीर पृथियों सूनी श्रीर सुनमान पढ़ी श्री श्रीर ग्रांचरे जल के कपर प्रांन्ध्यारा था श्रीर परमेण्यर का ग्रात्मा जल के कपर कपर मण्डलाता था ॥ ३ । तय परमेण्यर ने कांज्याला हो गया ॥ ४ । श्रीर परमेण्यर ने जींच्याले की देखा कि श्रच्छा है श्रीर परमेण्यर ने जींच्याले की देखा कि श्रच्छा है श्रीर परमेण्यर ने जींच्याले की प्रांत्र श्रान्ध्यारे की श्रालग श्रालग किया ॥ ५ । श्रीर परमेण्यर ने जींज्याले की देवा कि मान श्रीर श्रान्ध्यारे की रात कटा श्रीर माम हुई फिर भार हुया से एक दिन हो गया ॥

६। फिर परसेश्वर ने कटा जल के बीच ऐसा एक अनार हो कि जल दो भाग हो जाए॥ ०। की परमेश्वर ने एक अन्तर करके उस के नीचे के जल आर उस के कपर के जल की अलग अलग किया और खैसा ही दो गया॥ ८। और परमेश्वर ने उस अन्तर की आकाश कहा और संभ हुई फिर भीर हुआ मी दूसरा दिन हो गया॥

र । फिर परमेश्वर ने कहा खाकाश को नीचे का विश्व परमेश्वर विकार में एकट्टा हो थीर मूखी भूमि से बहुत ही भर नाए है ज्वार ने सूखी भूमि की पृथिवी कहा थीर परमेश्वर ने देखा कि ख़क्का है ॥ १९ । फिर परमेश्वर ने देखा कि ख़क्का है ॥ १९ । फिर परमेश्वर ने देखा कि ख़क्का है ॥ १९ । फिर परमेश्वर ने देखा कि ख़क्का है ॥ १९ । फिर परमेश्वर ने देखा कि ख़क्का है ॥ १९ । फिर परमेश्वर ने ने का पृथिवी से हरो छास ख़ीर बीन बान के होटे के लि ख़ित के ख़नुसार फले ख़ीर निन के बीन पृथिवी कक्के उन की ख़ाशीप पर उन्हीं में हो उमे ख़ीर बैसा ही हो माया ॥ १० । से पृथिवी के हरी हास ख़ार के होटे के हो या पालवां दिन हो माया ॥ १० । से पृथिवी के हरी हास ख़ार के खनुसार बीन पालवां दिन हो माया ॥

धाता है फ्रीर फलदाई ब्रुच जिन के बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में दीते हैं से की थ्रीर परमेक्टर ने देखा कि श्रच्छा है॥ ५३। थ्रीर साम हुई फिर भार हुआ से तीसरा दिन हो गया। १४। फिर परमेश्टर ने कहा दिन श्रीर रात श्राला श्राला करने के लिये श्राकाश के श्रानार में ज्योतियां हो थार व चिन्हां थार नियत समया थार टिनों और वरसे के कारण हो।। १५। श्रीर वे ज्योतियां स्राकाश के स्रन्तर में पृथियी पर प्रकाश देनेहारी भी ठहरें थेरेर बैसा ही हा गया।। ९६। से। परमेश्वर ने दे। वही ज्योतियां वनाई उन मे से वड़ी ज्योति तो दिन पर प्रभुता करने के लिये ग्रीर क्रोटी ज्योति रात पर प्रभुता करने के लिये ग्रीर ताराग्राण की भी वनाया॥ १७। श्रीर परमेश्वर ने उन की प्राक्ताण की प्रान्तर में इस लिये रक्का कि वे पृथिवी पर प्रकाश दें, १८। श्रीर दिन श्रीर रात पर प्रभुता करे ग्रीर उजियाले श्रीर श्रन्धियारे को प्रलग प्रलग करें थेंगर परमेश्वर ने देखा कि श्रठका है॥ १९ । श्रीर साभ हुई फिर भार हुश्रा सा चौथा दिन हो गया॥

२०। फिर परमेश्वर ने कहा जल जीते प्राणियों से वहुत ही भर जाए थ्रीर पत्ती पृथियों के कपर श्राकाण के अन्तर में उर्ह ॥ २९। से। परमेश्वर ने जाति जाति के वहें वहें जलजन्तु थ्रों को। श्वीर उन सव जीते प्राणियों को। भी सिरजा जी चलते हैं जिन से जल बहुत ही भर गया थ्रीर एक एक जाति के उड़नेहारे प्राचियों का भी किरजा थ्रीर परमेश्वर ने देखा कि श्रच्छा है ॥ २२। श्वीर परमेश्वर ने यह कहके उन की। श्वाणीय दिई कि पूला फला थ्रीर समुद्र के जल में भर जायों। श्वीर पत्ती पृथियों पर वहें ॥ २३। श्वीर सोंक हुई फर भीर हुआ। से। पाचवां दिन ही। गया॥

जाति के जीते प्राची उत्पन्न दी श्रर्थात् घरेले पशु श्रीर रेशनेहारे जन्तु श्रीर पृचिवी के वनेले पशु जाति जाति के अनुसार थीर वैसा ही दो गया ॥ २५। सा परमेश्वर ने पृथिवी की जाति जाति की बनैले पशुक्री की क्रीर जाति जाति के घरैले पशुक्री की और जाति जाति के माम पर सब रेंगनेहारे जन्तुकी का अनाया क्रीर परमेक्टर ने देखा कि **ष्रच्छा है। २६। फिर परमेश्यर ने कहा हम मनुष्य** की अपने स्थबप की अनुसार अपनी समानता मे वनार और वे समुद्र की महालिया और व्याकाण के पक्षियों श्रीर घरेले पशुश्री श्रीर सारी पृथिकी पर थीर सब रेगनेहारे जन्तुओं पर जे। पृषिवी पर रेगते दे श्रीधकार रक्खे॥ २०। से। परमेश्वर ने मनुष्य की। श्रपने स्थब्य की श्रनुसार सिरला श्रपने ही स्थब्य के श्रमुसार परमेश्वर ने उस की सिरजा नर कीर नारी . अरको उस ने ममुखा का सिरजा॥ २८ । ग्रीर पर-मेश्टर ने उन की आशीध दिई और उन से कहा फूला फला और पृथिकों से सर वाख्री और उस की अपने वश में कर ली श्रीर समुद्र की मह्नलिया श्रीर श्राकाश को प्रतियों श्रीर पृष्टियी पर रेगनेहारे स्व जन्तुको पर भाधिकार रक्को ॥ २९ । फिर परमेश्वर ने वन से कहा युना जितन यीजवासे क्रोटे क्रोटे पेड सारी पृथियो के जपर दे थार जितने वृत्ती मे बीज-वाले फल होते है सा सब में ने तुम की दिये है बे सुम्हारे भोजन के लिये है ॥ ३०। बीर जितने पृथियी में पशु भीर श्राकाश के पत्ती श्रीर पृथिवी पर रेंगने-हारे जन्तु है जिन में जीवन का प्राया है उन सब के खाने के लिये में ने सब हरे हरे क्रोटे पेस दिये है भीर वैसा ही हो गया॥ ३९। श्रीर परमेश्वर ने जो क्षुरु बनायाचा सब को देखाता क्यादेखाकि वंड बहुत ही प्रक्रा है और सीम हुई फिर भेर हुया सा कठवां दिन हा गया॥

र को आकाश बीर एकि आर उन की सारी सेना जी श्रीत परिमेश्वर ने स्थान दिन ग्रापना काम जी

> 8। फिर परमेश्कर ने कहा पृथिकी से एक एक विद्या कि पार्थ दिया की सातके दिन उस ने लि जीते प्राणी उत्पन्न हो अर्थात् घरेंसे प्रभु आपने किये हुए सारे काम से विद्याम किया ॥ ३। रिश्तिहारे जन्तु और पृथिकी के बनैसे प्रभु और परमेश्कर ने सातके दिन की आधीप दिर्द और ते जाति के अनुसार खार कैसार कैसार के आपने। से परमेश्कर ने पृथिकी के जाति जाति के सारे काम से विद्याम किया ॥

#### (ममुष्य की करपशि )

थ । ब्राकाण बीर पृषिवी की उत्पत्ति का यूताना यद है कि जब व सिरने गये अर्थात् जिस दिन पदीवा परमेश्वर ने पृष्टियी थीर खाकाश की बनाया, प्र। तव मैदान का कोई भाड भूमि में न हुआ चा श्रीर न मैदान का कोई क्रोटा पैंड उगा या स्वीक्रि यदे।या परमेश्वर ने पृषियो पर जल न यरसाया घा भीर भूमि पर दोती करने के लिये मनुष्य न था॥ ६। तीभी कुत्रा पृथियी से उठता या जिस में सारी माम सिंच जाती थो ॥ ७ । भीर यहावा परमेश्वर न **बोदमैं को भूमि को मिट्टी में रचा बीर उम** के नयगा में जीवन का भ्यास फूंक दिया ग्रीर प्रादमी जीता प्राची हुआ। । । श्रीर यदीवा परमेश्वर न पूरव खोर रहेन् देश में रक वारी लगाई थीर वहां थादमें के। जिसे उस ने रचा था रख दिया॥ ९। क्षीर यद्दीवा परमेश्वर ने भूमि से सब माति के वृक्ष की देखने में मनोत्र थीर जिन के कह साने में यास्के है उगाये और जीवन के वृत्र की वार्रा के बीच में श्रीरभले बुरेको ज्ञानक वृक्तको भी नगसः॥ ९०। और उस वारी के सीचन के लिये गक महा-नद रदेन् से निकलता घा ग्रीर बदा में प्रारी बदकर चार धार हा गया॥१९। पहिली पार का नाम पीथान् है यद वही है जो स्वीला नाम सारे देश की जहां मोना मिसता है छेरे <del>पुन</del> है। १२। उस देण का सेना चे। खा दोला दे और वक्षां मोती श्रीर कुलैमामी पत्थर भी मिलते है। **१३। फ्रीर दूसरी नदी का नाम गीधान् है यह छाडी** दै जो कूण्य के सारे देश को छेरे एए है। १४। थीर तींचरी नदी का नाम छिट्टेकेल् है यद यही है

<sup>(</sup>१) मूल ने की बशायली । (२) था नमुख्य । (३) मूल नें. बटने चार सिर ।

जा याज्यूर् की पृष्य थार यहती है स्नार दीयी नदी का नाम परात् है।। १५ । जब घटाया परमेशदर ने भादम को लेकर स्टेन् की बारी में रस्र दिया कि यह उस में काम करे शार उस की रक्षा करे, १६। तव यद्देखा परमेश्टर ने सादम को यह साचा टिई कि यारी के सब युद्धीं का क्य मू विना खटके या सकता है।। १९। पर भले धुरे के चान का का वृक्ष है उम का दन तून छाना क्योंकि जिस दिन तू उस का दन खार उसी दिन खयाय मर आएगा ॥

में डाल दिया और जय यह सा गया तय उस ने उस की एवा पशुली निकालकर उस की सनी मांस भर दिया ॥ २३ । श्रीर यद्दीवा परमेज्यर ने उस पमुली का का दस ने बादम में से निकाली घी म्बी बना दिया थार उस की प्रादम के पाम ले ष्याया ॥ २३ । थीर ब्राइस ने कहा ब्रद्ध यह मेरी होंडूयें में की दही थीर मेरे मांम में का मांस दै की इस का नाम नारी हांगा व्योक्ति यह नर में से निकाली गर्द॥ २४। इस कारक पुरुष प्रापने माता पिता की क्रीड्कर ऋपनी म्ही से मिला रहेगा श्रीर ये गक्त ही तन वने रहेंगे॥ २५। श्रीर खादम धीर उस की स्त्री दोनें। नंग्री तेर चे पर लजाते न चे॥

(मनुष्य के पापी हा जाने का बर्दन )

३. ग्रहीवा परमेश्वर ने जितने बनैसे पशु बनाये घे सब में से सर्प धूर्तधा भीर उस ने स्त्री से कहा यया सच है कि परमेश्यर ने कदा कि तुम इस वारी के किसी घृत का पन स्थाना॥ ३। स्त्री ने सर्प से कहा इस वारी के वृक्षों के फल इस खा सकते है। इ। पर को युव यारी के बीच में है उस के कल के विषय परमेक्टर ने कहा कि तुम इस की न खाना न उस १८। फिर यहावा परमेश्दर ने कहा खादमा का की कुना भी नहीं ती मर जाखेगी ॥ ४। तब सर्प ने प्रकेला रक्ष्या ग्रद्धा नहीं में उस के लिये ऐमा एक म्ह्री से कदा तुम निश्चय न मरीग्री ॥ ५। वरन महायक बनाजंगा हो। उस में मेल खाए॥ १९। श्रीर परमेश्वर खाप जानता है कि जिस दिन तुम उस यदेश्या परमेश्यर भूमि में में सद्य जाति के यनैले का पन खाय्या उसी दिन तुम्हारी श्रांके खुल सारंगी पशुकी और आकार के मध भारत के पविषों की श्रीर तुम भले छुरे का जान पाकर परमेश्वर के तुल्य रचकर आदम के पाम से आया कि देशे कि यह हो जाओगे॥ ई। से जब स्त्री की जान पड़ा कि दन का क्या वर्या नाम रक्ष्येगा बीर जिस जिस जीते 'उस यृद्ध का पण खाने में अच्छा बीर देखने में मनभाक प्रार्की का का जा नाम प्रादम ने रक्का मेर्ड उसका 'स्रीर युद्धि देने के लिये चादने येग्य भी है तय उसने नाम पढ़ा ॥ २०। में। स्रादम ने मय कारित के घरेले उस में से ताडकर खाया बीर स्रपने पति की दिया पशुष्या भीर खाकाथ के पविधों भीग स्य लाति के और उस ने भी खाया ॥ ७। तय उन दोनों की यनैंसे प्रमुखीं को नाम रक्ष्णे पर प्रादम के लिये गेसा व्याग्व रतूल गई स्त्रीर उन की जान पढ़ा कि इस कीई महायक न मिला जी उम में मेल खाए। ना है सी उन्हों ने खंबीर के पते चीड़ जोड़कर २९। तय यद्दोद्धा परमेश्टर ने फ्रादम को भारी नीद त्योग्ट बना लिये॥ ८। पीक्वे यद्दोखा परमेश्वर जी सांभ के समय वारी में फिरता था उस का गळा वन को मुन पढा थीर खादम, थीर उस की स्त्री वारी के वृत्ती के वीच यदीवा परमेश्दर से हिप गये ॥ 🖒 तथ परावा परमेश्वर ने पुकारकर श्राहम से पूळा तू कहां है ॥ १०। उस ने कहा में तेरा णळा बारी में सुनकर डर गया क्वेरिक मै नगा चा इस लिये किय गया॥ १९। उस ने कहा किस ने तुओं चिताया. कि तू नंगा है लिस वृत्त का कल ग्वाने की में ने तुक्ते वर्जी या का तू ने उस का पल खाया है॥ १२। प्रादम ने कहा जिस स्त्री की तूने मेरे संग रहने की दिया उसी ने उस वृक्ष का पन मुक्ते दिया सा में ने खाया ॥ १३। तब यद्देशवा परमेश्वर ने स्त्री में कछा तूने यह क्या किया देस्त्री ने कछा

<sup>(</sup>१) या भनुष्य।

<sup>(</sup>१) मूल में दिन को पायु में।

यद जिया है इस लिये तू सब घरेले पशुस्रों स्नार सव बनैले पशुक्रीं से प्राधिक सापित है तू पेट के यल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रदेशा॥ १५। ग्रीर में तेरे श्रीर इस स्त्री के बीच में थीर तेरे वंश थीर इस के वश के बीच में बैर उपजाका। वह तेरे विर की कुचल डालेगा श्रीर स्त्री से उस ने कहा में तेरी पीड़ा श्रीर तेरे गर्भवती द्दोने के दुःव की बदुत बढावगा तू पीढ़ित दीकर वालक जनेगी थार तेरी लालसा तेरे पात की खार द्देशों कीर बह तुभ पर प्रमुता करेशा ॥ १० । कीर सनी ग्रीर जिस वृद्ध के का की विषय में ने तुकी आद्या दिई घी कि तू उसे न खाना उस की तू ने खाया है चपन जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा॥ १८ । ग्रीर वह तेरे लिये कांटे ग्रीर कंटकटारे श्रपने माधे के पसीना गारे की राठी तू खाया करेगा श्रीर अन्त में मिट्टी में मिल जाएगा क्योकि तू उसी में से निकासा गया तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा॥ २०। कीर फादम ने अपनी स्त्री का नाम इच्छा रक्ष्या क्योकि जितने ननुष जीते है उन सब की खादिमाता बही हुई॥ २१। ग्रीर यदेखा परमेश्वर ने ग्रादम ग्रीर उस की स्त्री के लिये चमडे के प्यारखे बनाकर उन की पहिना दिये॥

खुरे का चान पाकर इस में से एक के समान दे। गया है से। प्रव ऐसा न दे। कि वह दाय वढाकर कीवन

8. जाब खादम ने खपनी स्त्री इच्छा से प्रस्ता किया तब वह गर्भवती तू उस की रही का कुचल डालेगा॥ १६ । फिर दोकर कैन् का जनी थीर कहा में ने यहाया की सहायता से एक पुरुष पाया है। २। फिर वह उस के भाई दाविल का भी जनी श्रीर दाविल ता भेड वकरियों का चरवाड़ा धुवा पर कैन् भूमि की खेती करनेद्वारा पृथा॥ ३। कुछ दिन खीते पर कीन् यदावा ब्रादम से उस ने कहा तू ने जो अपनी स्त्री की कि पास भूमि की उपन में से कुछ भेट ले ब्राया ॥ है। ग्रीर हाबिल भी श्रपनी भेड बकरियों के कई एक पहिलाठे बच्चे भेंट करके ले स्नाया स्नार उन की इस लिये भूमि तेरे कारण सापित है तू उस की खर्बी पक्ष तब यदीवा ने दाविल थीर उस की भेठ का तो मान किया॥ ५। पर कीन् छैार उस की भैठ का उस ने मान न किया तब कैन स्रति उगाएगी थार तू खेत की उपन खाएगा ॥ १९ । भार क्रोधित हुआ थार उस के मुद्द पर उदासी छा गर्द ॥ ६। तय यदीया ने कैन् से कहा तू क्या क्रोधित हुआ और तेरे मुद्द पर बदासी क्यो का गई है ॥ ०। याँद तू भला करे ता क्या तेरी मेंट ग्रहण न किई जाएगी थीर यदि तू भला न करे ती पाप द्वार पर दक्षका रहता है ख़ौर उस की लालसा तेरी खोर होगी खीर तू उस पर प्रभुता करेगा॥ द। पीके कैन् ने अपने भाई दाविल से कुछ कदा थीर जब वे मैदान में ये तब कीन ने प्रयने भाई छाविल पर चढकर उसे घात किया॥ १। तब यदीवां ने २२। फिर यदीवा परमेश्वर ने कहा मनुष्य भले किन् से पूछा तेरा भाई छाबिल कहां है उस ने कहा मालूम नहीं बया में श्रापने भाई का रखवाला हू॥ १०। चस ने कदा तू ने क्या किया है तेरे भाई का लाहू के घृद का का भी तोडको खाए थीर सदा जीता रहे॥ भूमि में से मेरी ख्रीर चिल्लाकर मेरी दोचाई दे रहा २३। से पहाया परमेश्वर ने उस की रदेन की वारी हैं ॥ १९। से खब भूमि जिस ने तेरे भाई का लेखू में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे तेरे हाथ से पीने के लिये अपना सुद पसारा है उस

सर्प ने सुक्ते बदका दिया से मैं ने खाया ॥ १८ । विस्त से से बद बनाया गया ॥ २८ । फादम तब यहावा परमेश्वर ने सर्प से कहा तू ने जा को तो उस ने वरवस निकाल दिया और जीवन को अन्त को मार्गका प्रदरा देने की लिये एदेन् की वारीं की पूरव ग्रीर कस्वी की ग्रीर चारीं. ग्रीर घुमती हुई क्यालामय तलवार की भी ठहरा दिया। (शादन के पुत्री का वर्शन.)

<sup>(</sup>१) प्रवास् जीयन ।

<sup>(</sup>१) मूल में लिया।

को कार से तू सांपत है ॥ १२ । वाहे तू सूमि पर खेती कर तीभी उस की पूरी उपज फिर तुमें म मिलेगी थार तू पृथियो पर बहेतू और भगोडा होगा ॥ १३ । तय केन् ने यहाया से कहा मेरा दब्द सहने से बाहर है ॥ १८ । देख तू ने खाज की दिन मुक्ते भूमि पर से बरबस निकाला है थार में तेरी हृष्टि की थाट रहूंगा थार पृथियो पर बहेतू थार भगोड़ा रहूंगा थार जा कोई मुक्ते पाण्या से मुक्ते घात करेगा ॥ १५ । यहाया ने उस से कहा इस कारब लो कोई कैन् की घात करे उस से मातगुणा पलटा लिया आएगा। श्रीर यहाया ने केन् के लिये एक चिन्द उद्दराया न हो कि कोई उसे पालर मारे॥

9ई। तय कैन् यदे।या के सन्मुख से निकल गगा थीर नाद नाम देश में जा एदेन की पूरव श्रीर है रहने लगा॥ १०। जब कैन् ने श्रापनी स्त्री से प्रसग किया तय यह गर्भवती दोकर हनाकु की जनी फिर कैन् एक नगर यसाने लगा और उस नगर का नाम प्रपने पुत्र के नाम पर छने।क् रक्खा। धीर छने।क् मे र्दराट् जनमा और ईराट्ने महूयायल् की जन्माया भीर महूयारल् ने सतृशारल् का श्रीर सतृशारल् ने लेमेक् की जन्माया। १९। ग्रीर लेमेक् ने टी स्तियां व्याष्ट लिई जिन में से एक का नाम ग्रादा थीर दूसरी का सिल्ला है।। २०। बीग खादा याबाल् की जनी यह तंबुखों में रहना श्रीर कीरों का पालना इन दोनें रीतियें का चलानेद्वारा दुर्खा ॥ ३९ । ग्रीर उस के भाई का नाम यूयाल् है यद यीखा बीर बासुरी प्रादि बाजों के बजाने की सारी रीति का चलानेद्यारा दुवा ॥ ३२। श्रीर चिल्ला भी तुव्रस्केन् नाम एक पुत्र जनी वह पीतल श्रीर लादे के सव धारवाले राष्ट्रियारी का गठनेद्वारा दुखा स्नीर सूयरकेन् की विद्या नामा थी॥ २३। थीर लेमेक ने ग्रपनी स्त्रियों से कहा

हे खादा कीर है सिह्ना मेरी सुने। हे सेमेक् की स्त्रिया मेरी, बात पर कान सगायो

में ने रक पुरुष की जी मेरे चीट खगाता था अर्थात् रक खवान की जी मुक्ते घायल करता था घात किया है।

२४। जय कैन् का पलटा सातगुका लिया स्राप्ता

तो लेमेक् का सतद्दतरगुणा लिया जाण्या।

२५। श्रीर खादम ने अपनी स्त्री से फिर प्रस्मा
किया खीर घट पुत्र जनी खीर उस का नाम यद्द कदके शेत् रक्खा कि परमेश्वर ने मेरे लिये दाखिल की सन्ती जिस की कीन् ने घात किया एक खीर घण ठटरा दिया है॥ २६। खीर शेत् के भी एक पुत्र उत्पन्न हुखा खीर उस ने उस का नाम स्नीश् रक्खा उसी समय से लोग यहांचा से प्रार्थना करने लगे॥

(भादन की यशायली)

प्रमेक्टर ने मनुष्य की वंशावली यह है। जब परमेक्टर ने मनुष्य की। सिरका तब अपनी समानता ही में बनाया॥ ३। नर श्रीर नारी करके उस ने मनुष्य की। सिरका श्रीर उन्हें आशीप दिई श्रीर उन की सृष्टि के दिन उन का नाम आदम रक्खा॥ ३। जब आदम रक सा तीस वरस का हुआ तब उस ने अपनी समानता में अपने स्वस्य में अनुसार रक पुत्र जन्माकर उस का नाम शेत् रक्खा॥ १। श्रीर शेत् की। जन्माने के पीके आदम आठ सा वरस जीता रहा श्रीर उस के श्रीर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ ५। श्रीर आदम की सारी अवस्था नी सा तीस वरस की हुई तब वह मर गया॥

- ६। जख गेत् एक सा पाच वरस का दुआ तब , उस ने एनाश्र्मा जन्माया॥ १। श्रीर एनाश्र्का जन्माने के पीके शेत् बाठ सा सात वरस जीता रहा ग्रीर उस के ग्रीर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥

<sup>(</sup>९) मूल में यह तुफी फिर प्रपर्श यह न देगी। (२) था, गेरा प्रधम्में धना होने से। (६) मूल में तसू में रहनेहारी ग्रीर देशों का पिता हुआ।। (३) मूल में बीला ग्रीर बासुरी के सब पकटनेहारी का पिता हुआ।।

<sup>(</sup>१) वा ममुख्य ।

द। श्रीर जित् की सारी श्रवस्था नै। सी वारद वरस वियासी वरस जीता रहा श्रीर उस के श्रीर भी वेटे की हुई तब बद मर गया॥ व्यटियां उत्पन्न हुई ॥ २७ । श्रीर मतुश्रेल इकी सारी

र । जब ग्नाश् नव्ये घरस का हुआ तब उस ने केनान् की जन्माया ॥ ९० । श्रीर केनान् की जन्माने की पीछे ग्नाश् स्थाठ सी पम्ट्रइ घरस जीता रहा स्थीर उस को श्रीर भी घेटे बेटिया उत्पन्न हुई ॥ १९ । श्रीर ग्नाश् की सारी स्रवस्था ना सा पांच घरम की हुई तब बह मर शया ॥

१२। जब केनान् सत्तर घरस का हुआ तब उस ने महललेल् की जन्माया॥ १६। थीर महललेल् की जन्माने के पीके केनान् खाठा सा चालीस घरस जीता रहा थीर उस के खीर भी बेटे घेटियां उत्वन हुई॥ १४। थीर केनान् की सारी खबस्या नै। सी दम घरस की हुई तब वह मर गया॥

१५ । जय महललेल् पैसठ वरस का हुआं तब उस ने पेरेंद् की जन्माया ॥ १६ । श्रीर येरेद् की जन्माने के पीके महललेल् श्राठ मा तीस वरस जीता रहा श्रीर उस के थार भी घेटे वेटियां उत्पन्न हुई ॥ १० । थार महललेल् की सारी श्रवस्था श्राठ सा पचानवे वरस की हुई तब वह मर गया॥

१८ । बव येरेट् एक सा व्रास्ठ वरस का हुआ तय उस ने छनाक् की जन्माया ॥ १९ । श्रीर इनोक् की बन्माने के पीके येरेट् शाठ सा वरस जीता रहा श्रीर उस के श्रीर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥ २० । श्रीर येरेट् की सारी श्रवस्था ना सा वासठ घरम की हुई तब बह मर गया ॥

२१। जय ६ नीक् पैसठ घरस का पुत्रा तब उस
ने मतृश्वेलट की जन्माया ॥ ३३। ग्रीर मतृश्वेलट की
जन्मान के पीके इनेक् तीन मैं। घरस लें। परमेश्वर
के साथ साथ सलता रहा ग्रीर उस के ग्रीर भी घेटे
विद्या उत्पन्न हुई ॥ ३३। ग्रीर इनेक् की सारी
ग्रायका तीन मी पैसठ वरस की हुई ॥ ३४। ग्रीर
देनेक परमेश्वर के साथ साथ सलता था फिर वह
न रहा ग्रीकि परमेश्वर में उसे रख़ लिया था ॥

२५। जय मृत्रशेलट एक मा सत्तासी यरस का इसा राय उम ने लेमेक् को जन्माया ॥ २६। ग्रीर समक् को जन्मान के पीके मृत्रशेलट् सान मा वयासी वरस जीता रहा ग्रीर उस के श्रीर भी वेटे वेटियां उत्पन्न हुईं॥ २७ । श्रीर मतूशेल इ की सारी श्रवस्था ना सां उनइत्तर वरस की हुई तब वह मर गया॥

२८। जेंब लेमेक् एक सा वयासी वरस का हुआ तब उस ने एक पुत्र जन्माया॥ २९। श्रीर यह कहकर उस का नाम तूह रक्खा कि यहावा ने का पृष्यि की खाप दिया है उस के विषय यह लड़का हमारे काम में श्रीर उस कठिन परिश्रम में जी हम करते हैं। इस की श्रीर उस कठिन परिश्रम में जी हम करते हैं। इस की श्रीर तह की जन्माने के पीढ़े लेमेक् पांच सा पचानवे बरस जीता रहा श्रीर उस के श्रीर भी वेटे वेटियां उत्पन्न हुई॥ ३९। श्रीर लेमेक् की सारी श्रवस्था सात सा सतहतर वरस की हुई तब वह मर गया॥

३२। थ्रीर नूह पांच से। वरस का हुआ। श्रीर चर्स ने श्रेस श्रीर द्वास थ्रीर येपेत् की जन्माया था॥

(अलप्रसय का वर्षनः)

र्द. फिर जब मनुष्य भूमि के कपर बहुत होने लगे थैं।र उन के बेटियां उत्पन्न हुई, २ । तस्र परमेश्वर की पृत्री ने मनुष्य को पुनियों को देखा कि वे सुन्दर दे से उन्दों ने जिस जिस की चाहा उन की अपनी स्त्रियां बना लिया ॥ ३ । श्रीर यद्दीवा ने कका मेरा श्रात्मा मनुष्य से सदा सो विवाद करता न रहेगा क्योंकि नमुष्य भी शरीर ही हैं उस का समय एक मा बीस बरस होगा॥ ४। उन दिनों से पृषित्री पर नपील् लोग रहते थे थेंगर पी हे जब परमें ब्रहर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास जाते थीर वे उन के जन्माये पुत्र जनती घीं तब वे पुत्र भी ग्रुरबीर द्वाते घे जिन की कीर्ति प्राचीनकाल से बनी है॥ ५। स्रीर यद्यावा ने देखा कि मनुष्यों की खुराई पृष्टिवी पर यठ गई है श्रीर उन के मन के विचार में जे। आह उत्पन्न द्वीता से। निरन्तर झुरा ही द्वीता है॥ ई। थीर यद्यावा पृथिवी पर मनुष्य की वनाने से पक्र-

<sup>(1)</sup> मूल में हनारे दाय के कठिन परिश्रम में। (२) या यह भटक काने से गरीर ही उहरा।

यहीया ने माचा कि में मनुष्य की जिसे में ने सिरजा है पृष्टिकों के उत्पर से मिटा दूगाक्या मनुष्य क्या पञ्ज भवा रेगनेहारे जन्तु व्या स्नाकाश के पदी सव की मिटा दूगा क्योंक में उन के बनाने में पहताता ड़े ॥ द। परन्तु यहावा की खनुग्रद की दृष्टि नूद पर वनी रही ॥

रे। नृष्ट का वृत्तान्ते यर है। नृष्ट धर्मी वुस्प श्रीर श्रपने नमय के लागा में दारा था थीर नृष्ट परमेश्वर ही के माध्य माथ चलता रहा॥ १०। कीर नृद्द ने जेम् थीर टाम् थीर येषेत् नाम तीन पुत्री की जनमाया ॥ १९ । उस समय पृथियो परमेश्वर क्रो द्राष्ट्र में विग्रङ् गई घी थीर उपद्रव से भर गई थो ॥ १२ । थ्रीर परमेश्वर ने जा पृथियो पर हृष्टि किर्द ती यवा देखा कि घर विराही हुई है को कि मब प्राह्मियों ने पृथियो पर अपनी आपनी चाल चलन विशाद दिई घो॥

१३। सा परमेज्यर ने नृष्ट से कहा सब वाशियों का बन्त करना मेरे मन में ग्रा ग्रया है व्योक्ति उन के कारक पृथियी उपद्रय से भर गई है सा मे उन की पृष्टियी समेत नाज कर डालुगा॥ १४। सा तृ गोषेर् घृत्र की लक्षडी का गक जहाज बना ले उस में कांठरिया यनाना श्रीर भीतर वाहर उस पर राज लगाना॥ १५। श्रीर इम ठ्य में उस की यनाना बराज को सम्यार्थ तीन से। राग चौहार्द पचास दाय भीर कवार्द तीम हाय की हो।। १६। जहाल में क्या बिद्यों यनाना थीर इस के एम दाध कपर उम की कत पाटना श्रीर जहाज की गक श्राला में ग्रेस द्वार रखना श्रीर ब्रहाल में पहिला टूमरा तीसरा खराड वनाना ॥ १७ । श्रीर सुन से श्राप पृत्रियो पर जलप्रलय ऋरके सब प्रारिणया की जिन में जीवन का श्रात्मा ई श्राकाण के तले से नाग्र करने पर ट्रू पृष्ठियी पर जे। जे। दे उन का ते। माम कूटेगा ॥ १८ । पर तेरे संग्र में याना याधता

साया और घर मन में प्रांति खेदित हुआ। । । सा | हू सा तू अपने पुत्री स्त्री श्रीर बहुओं समेत जहाज में जाना॥ १८। श्रीर सब जीते प्रांखिया में सं तूरक रक जाति के दो दो अर्थात् रक नर धार रक मादा जहाज में ले जाकर श्रपने साथ जिलाय रखना॥ २०। रक रक जाति के पन्नी श्रीर रक रक जाति के पशु श्रीर एक एक जाति के भूमि पर रीनिदारे सब में से दी दो तेरे पास क्षाएगों कि तू उन की जिलाय रक्खे॥ २९। र्थार भारति भारति का याद्यार जी कुछ खाया जाता हैं उस को तू लेके अपने पास बटे।र रखना से। तेरे यार उन के भाजन कं लिये होगा ॥ २२ । परमेश्वर को इम याचा के यनुसार ही नूह न किया॥

> 9. श्रीप यद्यावा ने नूह से करा, तू श्रपने सारे घराने समेत जटाज मे जा क्यों कि में ने इस समय के लोगों। में से कंयल तुओं का ग्रपने लेखे धर्मी देखा है। २। सब जाति के शुद्ध पशुक्रों में से तें। तू सात सात क्षर्यात् नर श्रीर मादा सेना पर जा पशुं शुद्ध नहीं उन में में दाे दा लेना अर्थात नर ग्रीर मादा ॥ ३। ग्रीर भ्राकाश कं पविवे में से भो सात सात अर्थातू नर और मादा लेना कि उन का यश यचकर सारों पृष्टियी के जपर यना रहे॥ ४। क्योंकि श्रय सात दिन श्रीर वोतने पर में पृष्यवो पर जल वरसान लगूगा ग्रीर चालीस दिन थीर चालास रात ली उने बरकाता रहूंगा भीर जितनी वन्तुर में ने वनाई सब का भूमि के अपर से मिटाकगा।॥ ५। यदीवा की इस क्राज्ञा के ब्रनुसार नुद्द ने किया ॥

६। नूट को प्रवस्था क ह. सीवे वरस में जल-प्रस्य पृष्यियो पर दुखा ॥ ७ । नूद अपने पुत्रो स्त्री ग्रीर यदुग्रीं समेत प्रलय के जल से यचने के लिये जदाज में गया॥ ८। श्रीर शुद्ध श्रीर श्रशुद्ध दोना प्रकार के पशुकी में से बीर पविषे बीर भीन पर रिगनेष्टारी में से भी, रादी दी क्षर्थात् नरें श्रीर मादा जहाज 'में नूह के पास गये जैसा कि परमे-क्वर ने नूह की क्राम्बादिई घी।। १०। सात दिन पीके प्रलय का जल पृचियी पर श्राने लगा मा १९। जिंच मूह की श्रवस्था के क सैंघ व्यस के दूसरे

<sup>(</sup>१) मूल में अजावती । (२) मूल में ग्राना गेरे शामहने ग्रा गया है। (३) मूल ने उजियासा।

महीने का उत्तरहवा दिन खाया उसी दिन वहे गाँहरे चमुद्र के चय चाले फूट निकले . खीर आकाश के करोखें खुल गये॥ १२ । श्रीर वर्षा चालीस दिन श्रीर चालीस रात ले। पृथिश्री पर द्वाती रही। पक्ष। ठीक उसी दिन नूड आपने श्रेस् छास् येपेत् नाम पुत्रा श्रीर श्रपनी स्त्री श्रीर तीनी बहुशी समेत, 98। खीर उन के स्मा एक एक जाति के सव वनैले प्रशु ग्रीर एक एक जाति के सव घरेले पणु बीर एक एक जाति के सब पृथिवी पर रेंगने-हारे श्रीर एक एक जाति के सव , उदनेहारे पत्नी जहाज मे गये ॥ १५ । जितने प्रायियो मे जीवन का श्रात्मा या उन की सब जातिया में से दो दी नृह को पास जहाज में गये॥ १६। और जी गये सी परमेश्वर की खाचा के अनुसार सब जाति के प्राक्तियों से से नर श्रीर मादा गये। तब यहावा ने चस्र को पीक्टे द्वार मूद दिया॥ १७ । ख्रीर प्रलय पृथिवी पर चालीस दन ले। रहा और जव जल वक्ते लगा तव उस से बहाज उभरने लगा यहा लें। कि वह पृष्टिकी पर से जचा हा गया॥ १८ । श्रीर जल बढ़ते बढ़ते पृथिवी पर बहुत ही वढ़ गया थार जहाज जल के जयर कपर तैरता रहा ॥ १९ । वरन जल पृष्यिवी पर अत्यन्त वर्ड् गया यहां ले। कि सारो धरतो पर जितने वहे वहे पहाड़ घे सब हुव गये॥ २०। जल ते। प्रन्द्र द्वाच क्रपर वक् गया क्षीर प्रहाड़ डूळ गये॥ २९। क्षीर क्या पता क्या घरेंसे पशु क्या वनेसे पशु पृथिवी पर सव' वसनेहारे प्रामी वरन जितने जन्तु पृष्टिवी में वहुतायत से भर गये घे उन समें। का कार सब मनुष्यों का भी प्राय कूट गया। ३२। जी जी स्थल पर घे उन में से ाजतनी के नधनों में जीवन के ब्रात्मा का खास षा सव मर मिटे॥ २३। श्रीर क्या मनुष्य क्या पशु क्या रेगनेहारे जन्तु क्या आकाश के पद्मी, जी जी भूमि पर थे से। सब पृथिको पर से मिट गये केवल नूह थार जितने उस के की जहाज में ये वे ही वच गोपे॥ २४। ग्राँर जल पृथिकी पर एक सा पचास दिन ली वक् रहा॥

ट न्हें) परमेश्वर ने नूह की खीर जितने वनेले पशु खीर घरेले पशु उस के स्माजदाज में थे उन सभी की सुधि लिसे श्रीर परमेश्वर ने पूर्णियो पर पयन घटाई तय सल घटने लगा ॥ २ । और गोंदरे चमुद्र के सेति श्रीर श्राकाण कं भरोखे सुंद गये थैंगर उस से ला वर्षा दातो घो से। धम गई ॥ ३। थ्रीर एक सा पचास दिन के वोते पर जल पृथिवी पर से लगातार घटने लगा॥ ह। सासवे महोने के सतरहवे विन की नदान ग्ररारात् नाम पहाड पर टिक्र गया ॥ ५ । श्रीर जल दसबे महीने लीं घटता चला गया सा दसबे महाने के पहिले दिन की पहाड़ों की चारिया दिखाई दिई ॥ ई। फिर चालीस दिन के पीछे नृद न ष्रपर्न बनाये हुए जदान की खिड़की का खेलिकर, **। एक कीवा उड़ा** दिया वह जव ला जल पृथिवी पर से मुख न शया तव ली इधर उधर ाफरता रहा ॥ द। फिर उस ने अपने पास से एक कबूतरा को भी उड़ादिया कि देखे कि जल भूमि पर स घट गया कि नही ॥ ९ । उस क्यूतरी की जी अपने चंगुल के टेकने क लिये कोई स्थानन मिला सा घड उस की पास जहाज में लौट खाई खोंकि सारी पृषिवो के जपर बल ही बल रहा तब उस ने दाय वठाकर उसे अपने, पास जहाज में रख लिया॥ १०। तब कार सात दिन ले। ठहरकर उस ने उसी क्ष्यतरी की जहाज में से फिर उदा दिया॥ १९। थार कबूतरी सांभ क समय उस के पास था गई थीर क्या दक्ष पढ़ा कि उस को चाच में जलपाई का एक नया पता है इस से नूद ने जान लिया कि जल पृष्यियो पर घट गया है॥ १२। फिर उस ने थार सात दिन ठहरकर उसी कवूतरी की उड़ा दिया थीर वह उस के पास फिर कमा लैटकर न माई॥ १३। जब क सा वरस पूरे दुर तब दूसरे दिन जल पृषियो पर से सूख गया था तव नूस ने जदान की कत खोलकर क्यांदेखा कि धरती सूख गई है। १४। थ्रार दूसरे महीने के सताईसवे दिन की पृथिवी पूरी राति से सूख गर्द ॥

<sup>(</sup>१) मून में । शार अधाय के तहे।

<sup>(4)</sup> मून में । क शा एक बरश की पहिली महोने की पहिली दिन ।

१५ । तव परमेश्वर ने नूट से कटा, १६ । तू प्रापने पुत्रों स्त्री ग्रीर बहुयों समेत जदान में से निकल ग्रा॥ १०। वया पची ध्या पशु वया सव भांति के रेंगनेटारे जन्तु जा पृचिद्यी पर रेंगते हैं जितने गरीरधारी जीवजन्तु तेरे सा है दन सब की भ्रपने साथ निकाल से भ्रा कि पृष्यियो पर उन से बदुत बच्चे उत्पद्म दे। श्रीर बे फूले फर्ल श्रीर पृष्यियी पर फैल जारं॥ १८। तय नूह थै।र उस के पुत्र स्त्री स्रीर बहुआं निकल खाई ॥ १९ । स्रीर सब बीपाय रंगनेदारे बन्तु ग्रीर पत्नी ग्रीर जितने जीवजन्तु पृषियो पर चलते फिरते हैं सा सब जाति जाति करके जञ्चाल में से निकल ग्राये॥ २०। तब नृष्ट ने यरेग्या की एक बेटी वनाई थीर सब शुद्ध पशुशों थीर सब गुड़ पवियो में से कुरु कुरू लेकर बेदी पर देशसर्याल करके चढाये॥ २१। इस पर यद्याद्या ने सुखदायज मुगन्ध पाकर साचा कि मै मनुष्य की कारक फिर भूमि की कभी रूप न टूगा यद्यीप मनुष्य के मन में यचपन से जा कुछ उत्पन्न होता क्षेत्र युरा भी दोता है तै। भी जैसा में ने सब जीवी के। खब मारा है बैसा उन का फिर कभी न सादगा॥ २२ । प्रव से जब लां पृष्यियी वनी रहेगी तब लां , वाने थार लवने के समय ठरूढ थार तपन धूपकाल , खाँर श्रोतकाल दिन खाँर रात निरनार हाती 🚣 चली जाएंगी। फिर परमेज्ञ्य ने नृह ग्रीर उस के पुत्री की यह ग्राभीय दिई कि फूली फली थीर वठा फ्रार पृष्टिवी में भर जाया ॥२। श्रीर सुम्हारा डर श्रीर भय पृष्यिवी के सब पशुर्या श्रीर श्राकाण के सब पवियों श्रीर मूमि पर के सब वना रहेगा वे सब तुम्हारे वश में कर दिये जाते है ॥ इ। सय चलनेहारे जन्तु तुम्हारा खाहार होगे जैसा तुम को धरे धरे होटे ऐंड दिये थे तैसा ही श्रय स्व कुछ देता हू॥ ४ । पर मांस की प्रांख समेत अर्थात् लाहू समेत तुम न खाना ॥ ५ । श्रीर निम्न्यय में तुम्हारे लाहू अर्थात् प्राय का पलटा भूगा सब पशुक्रों क्षीर मनुष्या दोनी से में उसे लूगा मनुष्य के प्राच का पलटा में एक एक के भाईयन्ध्र

से लूंगा ॥ ६ । जा कार्च मनुष्य का लाटू बहाए उस का लोहू मनुष्य ही से बहाया जाएँ वयोकि परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही स्त्रक्य के अनुसार बनाया है ॥ ७ । खीर तुम तो फूलो फलो खीर बढो थीर पृष्टियों में बहुत बच्चे जन्माके उस में भर जाग्रो।

द। फिर परमेश्वर ने नूह थीर उस के पुत्री से कहा, (। सुना में तुन्हारे साथ श्रीर तुन्हारे पीहें तो तुम्हारा वंश दोगा उस के साथ भी वाचा वाधता हू॥ १०। श्रीर सव जीते प्राशियों से भी जा तुम्हारे सम है यम पत्नी क्या घरैले पशु क्या पृथियों के सब यनैले पशु पृथियों के जितने जीय-जन्तु जहान से निकले हैं सब के साथ भी नेरी वह वाचा बधती है ॥ १९ । स्त्रीर में तुम्दारे साथ स्रापनी इस वाचा को पूरा कहगा कि सब प्राणी फिर प्रलय के जल से नाश न होंगे थार पृष्यियों का नाश करने की लिये फिर जलप्रलय न देशां॥ १२। फिर परमेश्चर ने कहा जो बाचा में तुम्हारे साय ग्रीर जितने जीते प्राणी तुम्हारे सा है उन सब के साथ भी युग युग की पीढ़िया के लिये वाग्धता हू उस का यह चिन्द े कि, <sup>१</sup>३ । में ने वादल में श्रपना धनुप रक्खा है वह मेरे थार पृषिवी के बीच मे बाचा का विन्द दे।गा ॥ १४ । ग्रीर जब मै पृथिवी पर बादल फैलाक तव वादल में धनुष देख पड़ेगा॥ १५। तब मेरी जा वाचा तुम्हारे थार सब जीते शरीरधारी प्राणिया को साथ बन्धी है उस को मै स्मरण कदगा से फिर ऐसा जलप्रलय न देशा जिस से सब प्रांखियां का विनाग्र दे। ॥ १६ । वादल मे जी धनुप दे।गा क्षे में उसे देखके यह सदा की वाचा समर्थ करूगा रेगनेहारे जन्तुकी गार ममुद्र की मब महालियों पर जा परमेज्वर के थ्रीर पृष्यित्री पर के सब जीते गरीरधारी प्राणिया के बीच वन्धी है।। १०। फिर परमेश्वर ने नूह से कहा जो वाचा में ने पृष्यिवी भरंकी सब प्राखियों के साथ बांधी है उस का चिन्द यदी है।

१८। नूह को जा पुत्र जहाज में से निकले सा क्रोम् द्वाम् बीर येपेत् घे कीर द्वाम् ती कनान् का विता दुआ। १९। नूह की तीन पुत्र ये ही है श्रीर द्भन का धंश खारी पृषियो पर फैल गया।

२०। पी हे नूद कि सन ई करने लगा खीर उस ने दाख की वारी लगाई ॥ २९। ग्रीर वह दाखमधु पीकर मतवाला हुआ ग्रीर ग्रपने तबू के भीतर नगा है। ग्राया ॥ २२। तब कनान के पिता हास ने अपने पिता को नगा देखा ग्रीर बाहर ग्राकर ग्रपने दोनों भाइयों को बता दिया ॥ २३। तब शेस ग्रीर येथेत दोनों ने कपड़ा लेकर ग्रपने कन्धों पर रक्खा ग्रीर पी है की ग्रीर उलटा चलकर ग्रपने पिता के नगे तन को ठांप दिया थीर वे जो ग्रपने मुख पी है किये थे थे। उन्हों ने ग्रपने पिता को नगा न देखा ॥ २४। जब नूह का नगा उतर ग्रया तब उस ने जान लिया कि मेरे होटे पुत्र ने मुक्त से क्या किया है। २५। से उस ने कहा

कनान् खापित दे। यह श्रपने भाई वन्धुश्रों के दासे का दास दे। ३६। फिर उस ने कहा

शेस का परमेश्वर यहावा धन्य है थार कनान् शेम् का दास होवे। ३७। परमेश्वर येपेत् के वश का फैलार थार वह शेम् के तबुशों में बसे खार कनान् उस का दास होवे।

३८ । जलप्रलय की पीछे नूह साठ़े तीन सा वरस जीता रहा ॥ २९ । श्रीर नूह की सारी खबस्या साढ़े ना सा वरस की हुई सब वह मर ग्रामा ॥

(मृद्ध की वदावसी )

१०. नह को पुत्र जी श्रेस हास और भेषेत् थे जलप्रलय की पीछे उन को पुत्र उत्पन्न दुर की उन की खंशावली यह है॥

३। येपेत् को पुत्र गोमेर् मागाग् सादै यावान्
तूयल् मेथेक् थीर तीराम् हुए ॥ ३। थीर गोमेर् को
पुत्र अश्कनज् रीपत् और तीरामां हुए ॥ ४। थीर
यावान् के अंश मे रक्षीशा तर्शाश् थीर किती थीर
दीदानी लीग हुए ॥ ॥ , इन को वंश अन्यजातियो
को दीपों को देशों से , ७ क्षंट गये कि वे भिन्न भिन्न
भाराश्री कुली और जातिया को अनुसार अलग
एक ग दी गये ॥

१५। फिर कनान् के बंध में उस का जेठा सोदे। त् तब हित्त, १६। ख़ीर यबूसी एमारी गिर्गाधी, १७। हिट्यी धर्की सीनी, १८। धर्मदी समारी ख़ीर हमाती लेगा भी दुए ख़ीर कनानियों के कुल पीहे ही फैल गये॥ १९। ख़ीर कनानियों का सिवाना सीदे। ने से लेकर गरार के मार्ग से देशकर ख़ज्जा लें। ख़ीर फिर सदीस ख़मीरा ख़दमा ख़ीर सबायीम के मार्ग से देशकर लाधा लें। हुआ॥ २०। हास् के वंध ये ही हुए ख़ीर ये मिन्न मिन्न कुलों भायाखों देशों ख़ीर जातियों के खनुसार ख़लग ख़लग हो गये॥

२१। फिर श्रेम् की सब एवेर्विशियों का मूलपुष्प दुषा थीर येपेत् का जेठा भाई था चस के भी पुत उत्पन्न दुए॥ २२। श्रेम् के पुत्र एलाम् अश्रूष्ट् प्रपेक्ष्ट् लूड् थीर खराम् दुए॥ २३। थीर अराम् के पुत्र कस् हूल् गेतेर् थीर मश् दुए॥ २४। थीर अर्पवद् ने शेलद् की थीर शेलद् ने एवेर् की जन्माया॥ २५। थीर एवेर् के दी पुत्र उत्पन्न दुए एक का नाम पेलेग् इस कारण रक्ष्या गया कि उस के दिना में पृथियो बट गई थीर उस के भाई का नाम योक्तान् है॥ २६।

ई। फिर हाम् के पुत्र कूण् मिस पूत् थीर कनान् द्रुए ॥ ७ । थीर कूँ यू के पुत्र सवा द्रवीला सम्ता रामा थार सव्तका द्वर क्रार रामा के एव श्रवा और ददान् हुए॥ ८। श्रीर कूश् के वंश मे निम्रोद् भी हुआ पृथिवी पर पहिला वीर वही हुआ।। ९। वह यद्दीवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलनेहारा ठहरा इस से यह कहावत चली है कि निम्रीद्की समाम महाद्या की हृष्टि में पराक्रमी धिकार खेलनेहारा॥ १०। ग्रीर इस की राज्य का षारभ श्रिनार् देश में वावेल् श्रीर शक्कद् श्रीर कल्ने हुआ। १९। उस देश से वह निकलकर अध्यूर की गया और नीनवे रद्यावातीर और कालद का, १२। थ्रीर नीनवे थ्रीर कालह के बीच जी रेसेन् है उसे भी बसाया बड़ा नगर यही है ॥ १३ । श्रीर मिख के वश में लूदी अनामी लहावी नप्तृही॥ १४। पत्रुची कस्लूही क्रीर करीरी लाग हुए बेर्लूहिया मे से तो पालिशतो लोगा निकले॥

<sup>(</sup>१) मूल में वता

<sup>(</sup>१) वा जिस का बहा भाद येथेतृ या।

**२०। यदीराम् कजाल् दिक्रा, २८। श्रीवाल् श्रवी-**. मारल् शवा, २९। खोपीर् च्घीला श्रीर यायाय की जन्माया ये ही सब योक्तान् की पुत्र हुए ॥ ३० । इन के रहने का स्थान मेशा से लेकर सपारा जी पुरव में एक पहाड़ है उस के मार्ग लें। हुआ ॥ ३९ । श्रेम् के पुत्र ये ही हुए श्रीर ये भिन्न भिन्न कुली भाषाओं देशों श्रीर वातियों के धनुसार खलरा खलरा दे। राये।।

इर। नूट को पुत्रों को कुल ये ही हैं और उन की जातियों के अनुसार उन की वंशावित्यां ये ही है सीर जलप्रलय के पीके पृष्टियों भर की जातियां इन्ही से हाकर घट गर्छ ॥

(ममुप्य की मायाद्मा में गहबह पहने का वर्शन)

११ - सारी पृष्यियो पर एक ही भाषा २। उस समय लाग पूरव खोर चलते चलते जिनार् देश में एक मैटान पाकर उस में यस गये॥ इ। तय वे यापर में करने लगे याया रम ईंटें बना बनाके भली भांति पकाएं सा उन के लिये ईट पत्यरी का थी। मिट्टी की राल गारे का काम देती थी। । ।। फिर उन्दें। ने कदा आश्री इस एक नगर श्रीर एक गुम्मट यना है जिस की चाटी श्राकाण से वार्त करे इस प्रकार से एम प्रापना नाम करे न हो कि एम को सारी पृथियो पर फैलना पडे॥ । जय प्रादमी मार भीर गुम्मट यनाने लगे तय इन्हे देखने के लिये यहावा उतर श्राया॥ ६। श्रीर यहावा ने कहा में वया देखता है कि सब एक ही दल के हैं कीर भाषा भी उन सब की एक ही है ब्रीर उन्हों ने ऐसा ही काम भी आरम्भ किया है। ग्रव जितना वे करने का यव करेंगे उस में से क़ुझ उन के लिये अनदीना न होता॥ ७। से प्यास्रो हम उत्तरके उन की भाषा में घटीं ग्राइवड डार्ल कि वे एक दूसरे की बाली को न समक्ष सकी। दा से। यहावा ने उन की यहां से सारी पृथियी के जपर फैला दिया थीर उन्हों ने उस नगर का यनाना होड़ दिया॥ ९। इस कारण उस नगर का नाम वावेल् पहा क्योंकि

बीर याताम् ने बहमोदाद् शेलेष् एसमीवित् येरह, | सारी पृष्टिवी की भाषा में जा ग्रह्म है से यहावा ने बहीं हाली और बहीं से यद्वावा ने मुख्ये की सारी पृथिवी के जपर फैला दिया।

(येन की वशावली)

१०। येम् की वंशावली यद दै। जलप्रलय के दी बरस पीके जब शेस एक सी वरस का एया तव उस ने अर्पेकद् की जन्माया ॥ १९ । श्रीर अर्पेकद् की जन्माने की पीछे चेम पांच सा वरस जीता रहा थीर इस के थीर भी घेटे घेटियां उत्पन्न हुई॥

१३। जव अर्पंत्रद् पैतीस वरस का द्वुया तव **उस ने** ग्रेलद की जन्माया ॥ १३ । श्रीर ग्रेलद की जन्माने के पीक्षे श्रर्पतद् चार सा तीन घरम जीता रद्दा थीर उस की खीर भी घेटे घेटिया उत्पन्न हुई॥

१४। जब ग्रेलइ तीस बरस का पुत्रा तब उस ने रघेर् की जन्माया॥ १५। थ्रीर रघेर् की जन्माने के पीके गेलड़ चार सा तीन बरस जीता रहा थार उस के थ्रीर भी घेटे घेटियां उत्पन्न हुई ॥

9ई। जय रवेर् <del>य</del>ौतीच वरस का दुषा तव उस ने येलेग् की जन्माया॥ १७। श्रीर येलेग् की जन्माने के पीक्षे रवेर् चार में। तीस घरस जीता रहा खार उस के थैं।र भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥

१८। जय पंलेग्र तीस यरस का दुया तय उस ने क की जन्माया॥ १९ । थ्रीर क की जन्माने के पीढ़े पेलेगू दो सा ना व्यस जीता रहा श्रीर उस के थीर भी घेटे घेटियां उत्पन्न हुई॥

२०। जब द वतीस वरस का दुखा तव उस ने सक्य की जन्माया ॥ २९। श्रीर सक्यू की जन्माने के पीके द दो सा सात व्यस जीता रहा होर सस के थै।र भी वेटे वेटियां उत्पन्न हुई ॥

२२। जव सन्ग् तीस वरस का दुत्रा तव उस ने नाद्देर की जन्माया ॥ २३। थ्रीर नादीर की जन्माने के पीके संबग् दी सी वरस जीता रहा और उस के थार भी वेटे बेटियां उत्पन्न हुई ॥

२४। जव नादेार् उनतीस वरस का पृथा तव उस ने तेरद् को जनमाया ॥ २५ । श्रीर तेरद् की जन्माने के पीछे नाद्वार् एक सा उद्गीस वरस जीता रदा थीर उस के थीर भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।।

<sup>(</sup>१) ग्रंथात् गद्यद् ।

२ई। जब तक तेरद सतर घरस का दुखा तब तक उस ने खज़ाम् नाष्टार् थीर ष्टारान् की। संसाया था ॥

२०। तेरद् की यह दंशायली दै कि तेरद् ने ष्रवाम् नाष्टार् थीर द्वारान् का जन्माया सीर द्वारान् ने जूत की जन्माया॥ २८। श्रीर द्वारान् अपने पिता की साम्द्रने ही कस्दियों के कर नाम नगर में ला चय की जन्मभूमि थी मरं गया ॥ २९ । प्रव्रास् श्रीर नाद्दे।र् ने स्त्रियां व्याद्द लिई खद्रास् की स्त्री का नाम तो सारे थार नादार् की स्त्री का नाम मिएका है यह उस द्वारान् की बेटी घी जी मिल्का थीर यिस्का दोनी का पिता था॥ ३०। सारै ता बांक धी उस के सन्तान न हुआ। ३१। थ्रीर तेरह अपना पुत्र अग्राम् थ्रीर थपना पाता लूत का द्वारान् का पुत्र या थ्रीर खपनी बहु सारे जो उस के पुत्र खब्रास् की स्त्री घी इन सभी की सेकर अस्दियों के कर् नगर से निकल कनान् देश जाने की चला पर द्यारान् नाम देश में पद्चकर वहीं रहने लगा ॥ इर । जब तेरवृ दो सी यांच ब्रास का हुआ तब घद द्वारान देश में मर गया ॥

(परनेश्वर की खार से इब्राहीन के बुनाये जाने का वर्षन)

१२ यहीवा ने अन्नास् से कहा अपने देश श्रीर अपनी जन्मभूमि थ्रीर आपने पिता के घर की कोड़कर उस देश मे चला जा जो मै तुओं दिखाकरा। । र । ग्रीर मै तुम से एक बड़ी जाति उपजालगा ख़ैार तुमे आशोप ट्रंगा थ्रीर तेरा नाम बड़ा कच्या थ्रीर तू आशीय का मूल द्या ॥ इ। कीर जी तुसी व्यामीदीद दी चन्दे में आश्रीप दूता थीर जी तुमें कोसे उसे मे साप दूंगा ग्रीर भूमण्डल के सारे कुल तेरे द्वारा श्राजीप पारंगे ॥ है। यद्याया के इस कहे के अनु-सार श्रवाम् चला श्रीर लूत भी उस की सम चला

मे प्राप्त किये थे सब की लेकर क्रमान देश में जाने की निकल धला थीर वे कनान देश में या भी गये ॥ ६ । उस देश के जीच से जाते जाते श्रद्राम् ्यक्रेस् का स्थान जहां मारे का वांच व्यव है वहां , सो पहुच गया उस समय उस देश में क्रनानी लेगा रहते थे॥ छ। तम्र यहाया ने स्रमास् की दर्शन देकर कहा यह देखें में तेरे वंध की दूंगा थीर उस ने वहां यदीवा की जिस ने उसे दर्शन दिया था एक चेदी वनाई ॥ ८। फिर वहां से क्रूचं करके वह उस पदाह पर खाया जा बेतेल् की पूरव खोर है बीर श्रपना संब्र उस स्थान में खडा किया जिस की यांच्छम खें।र तो खेतेल् खें।र पूरव खें।र रे दे खें।र घर्दा भी उस ने यद्दी वा की एक घेदी वमाई ग्रीर यद्दोवा से प्रार्थना किई ॥ ९। ग्रीर यब्राम् दक्षिय देश की श्रोर कूच करके चंतता गया॥

' ' ' **95**'

९०। थ्रीर उस देश में खकाल पड़ा से बदां की भारी खकाल पड़ा इस लिये खलास् सिन की चला कि बद्दा परदेशी दोकी रहे॥ ११। मिस की निकट पहुंचकर उस ने श्रपनी स्त्री सारें से कहा सुन भुमें मालूम है कि तू सुन्दरी स्त्री है। १३। इस कारण जब मिस्री तुमें देखेंगे तब कहेंगे यह उस की स्त्री है से। वे मुक्त की तो मार डालेंगे पर तुक्त को जीती रख जेंगे॥ १३। से पह कदना कि मैं **चम की ब्राह्म हू किस से तेरे कारण मेरा भला** द्वाग् और मेरा प्रांख तेरे कारण वचे॥ १४। जब श्रवाम् मिस्र मे श्राया तव मिसियो ने उस की स्त्री को देखा कि यह बहुत कुन्दरी है॥ १५। थार फिरोन के झाकिमों ने उस की देखकर फिरोन के साम्हने उस की प्रशंसा किई सा वह स्त्री फिरीन के घर में रक्क्को गई॥ १६ँ। ग्रीर उस ने उस के कारण खद्राम् की भलाई किई से। उस की भेड़ वकरी गाय बैल गददे दास दासिया गदहियां श्रीर कट मिले ॥ १९ । तव यदीया ने फिरें।न श्रीर **उस** थीर तय खन्नाम् छारान् देश से निकरा तब वह के घराने पर खन्नाम् की स्त्री सारे के कारण वही पचदृत्तर वरस का १२ ॥ ५ । से अक्षाय प्रपनी स्त्री वसी विर्पात्यां डालीं ॥ १८ । से फिरीन ने अव्रास् सारे थीर श्रापने स्तीजे लूत की केंद्र हैं। धन उन्हों की बुलवाकर कहा तू ने मुक्त से वया किया है तू ने ने एकट्ठा किया था थ्रीर की प्रायो उन्हों ने हारान् मुक्ते क्यों नहीं वताया कि यह मेरी स्त्री है।

खायमीं स्त्री कर लिया तो है पर श्रव श्रपनी स्त्री की। वुनके पूरव श्रीर चला श्रीर वे एक दूसरे से श्रका सेकर खला जा॥ २०। और फिरीन ने अपने जाने की है। गये॥ १२। खद्राम् ती कर्नान् देश में रहा चस के विषय में याचा दिई ग्रीर उन्हों ने उस की थै। इस को स्त्री की उस सब समेत जी उस का चा विदा कर दिया॥

(रहाहीन श्रीर जूत के यालग यालग हाने का वर्षन )

१३ तब अव्रास् अपनी स्त्री श्रीर अपनी सारी वर्षात समेत सूत सी भी संग लिये दृश मिस की। छोडकर कगान् वे दक्कियन देश में आया ॥ २। अलाम् भेडवकरी जाय वैल खार मान क्षें का यहा धनी था।। ३। फिर वह दिक्खन देश से चलकर बेतेल् के पास इसी स्थान की पहुंचा जहां उंस का तंब्र चेंदिले पड़ा था जो बेतेल थार रे के बीच मे है। 8। बद उसी वेदी का स्थान है जा उस ने वहा पहिले बनाई थी थै।र वहां एबास् ने फिर यदीया से प्रार्थना किई ॥ ५। छीर जूत जी अव्रास् के माथ चलता था उस की भी भेड वकरी गाय बैल छै।र तंबू छे॥ ६। में। उस देश में उन दोनों की समाई न दी सकी कि वे एकट्टे-रई क्योंकि उन के बहुत धन था यहां तक कि वे एक ट्रेन रह सके ॥ ७। से। अवास् ग्रीर लूत की भेड वकरी भीर गाय वैल के चरवादी में कारा दुआ चीर इस समय कानानी श्रीर परिक्जी लोग इस देश में रक्ते घे ॥ ८। तव यद्रास् लूत से कदने लगा मेरे थार तेरे बीच थार मेरे थार तेरे चरवाहां के योच में भगहा न दोने पार क्योंकि दम लोग माई-वेधु हैं ॥ ९। ह्या सारा देश तेरे साम्दने नहीं सा सुभ से व्यलंग दे। यदि तू वाई खोर जार ती में दहिनी थ्रोर जानगा श्रीर यदि तू दहिनी बोर जार तो मैं वाई थ्रोर चार्जमा ॥ १०। तव कृत ने । धारइ वरस ला तो ये कदीर्लाग्रोमेर् के श्रधीन श्रांख उठाकर पर्वन नदी के पास्वाली सारी तराई रहे पर तरहवे वरस में उस के विक्ष उठे ॥ ॥ । से यद्देश्या ने सदीम् खीर खमोरा की नाण न किया राजा आये खीर खजूतरात्कर्नम् में रपाइयों की था तव लें। से एक्स् के मार्ग तक वह तराई यदीवा | ग्रीर दास में ज़िलेंगों के। ग्रीर शासे कियातिस् में की बारी श्रीर मिस देश के समान वर्णांक श्री॥ एमियों की, ई। श्रीर सेईर् नाम पहाड़ में दीरियों

पर । मू ने क्यों कहा कि यह मेरी छाँहन है में ने उसे | पर । से लूत अपने लिये यह न की सारी तराई की पर जूत उस तराई के नगरी में रहने लगा थीर यापना संव सदीस के निकट खडा किया॥ १३। सदोस् को लोगा यद्दीया को लेखे में बहे दुष्ट थीर पापी थे।। १८। जव तृत अव्रास् से अलग दी गया उस की पीक्षे यदीया ने अवास् से कहा आंख उठाकर जिस स्थान पर हू है वहां से उत्तर दिक्लन पूरव पव्छिम चारी खार दृष्टि कर ॥ १५ । क्योंकि जितनी भूमि तुमे दिखाई देती है उस सब की में तुभे थ्रीर तेरे घंण की युग युग के लिये दुगा॥ १६। ग्रीर में तेरे बंध की पृथियी की धूल के किनका की नाई वहुत करंगा यहां लों कि जी कीई पृष्टिकी की धूल के किनकी की जिन सके वही तेरा वंग्र भी जिन रक्तेगा॥ १७। एठ इस देश की लम्बाई स्नार वाहाई में चल फिर क्योंकि मैं उसे तुक्ती के। दूगा॥ १८। इस के पी है अन्नास् अपना तंत्र उखाइके मसे के वांजों के बीच ना देशेन् में घे जाकर रहने लगा कीर वहां भी यहावा की रक वेदी बनाई ॥

(इजाहीन के विजय क्रीड़ नेल्कीसेदेक् की दर्शन देने का वर्शन)

१४ प्रिनार् के राजा श्रमापेल् श्रीर एहासार् के राजा श्रयीक्, चौर एलाम् के राजा कदोर्लाखोमेर् श्रीर गोयीम् के राजा तिदाल् के दिनों में बया हुआ, कि, २। वे सदीस की राजा बेरा छीर अमीरा के राजा विकी श्रीर प्रद्मा के रासा श्रिनाव श्रीर सवीयीम् के राजा शेमेवेर् थीर वेला जा सायर् भी कहावता है उस के राजा के साथ लड़े॥ ३। इन पांचीं ने सिट्टीस् नाम तराई में जा खारे ताल के पास है एका किया। को देखा कि यह सब रिस्तो हुई है। सब लें चौदहवें बरस में कदोली ग्रोमेर् ग्रीर उस के समी

, **q**B

रन्मिश्रपात की खाये की कादेश भी कहावता है थीर अमालेकिया के सारे देश की थीर उन स्मारियों को भी जीत लिया जी इससेन्तामार् मे रहते थे॥ ८। तब सदीस् स्रमारा सद्मा सवीयीम् श्रीर खेला जा से अर भी कहावता है इन के राजा निकले और चिट्टीस् नाम तराई में उन के साथ युद्ध के लिये पांति वन्धाई ॥ १। श्रर्थात् स्लाम् के राजा कदोर्लाक्षेमिर गोयीस् के गजा तिदाल् जिनार् के राजा ग्रमापेल् थार रह्मासार् के राजा वर्षाक् दन चारी क्षे विरुद्ध उन पाची ने पाति मधाई ॥ १० । सिट्टीस् नाम तराई में जो लसार मिट्टी के गड़हे ही गड़हे घे से स्दोस् थार अमारा के राजा भागते भागते उन में गिर पड़े थैं।र वाकी लेगा पहाड पर भाग गये॥ १९। तव वे सदोस् ख्रीर खमोरा के सारे धन थै।र भाजनबस्तुओं का लूटके चले गये ॥ १२ । श्रीर श्रवास् का मतीना ज़त जो सदीस् में रहता था उस की भी धन समेत वे लेकर चले गये॥ १३। तव रक जन जी भागकर वच गया उस ने जाकर इली श्रवाम् का समाचार दिया श्रवाम् ता समारी मध्रे वा रश्काल् थार यागेर् का भाई या उस के खांज वृत्ती के वीच में रहता था थार ये लाग अव्राम् के र्यंग वाचा वांध्रे हुए थे॥ प8। यह मुनके कि मेरा श्रठारद्य सीखे दुए दासी की की उस की घर में

की मारते मारते उस रहपारान् हीं की जंगल के | १८। तब शालेम् का रोजा मेल्कीसेदेक् जी परम-पास दै पहुंच गये ॥ ७। वहां से वे घूमकर प्रधान ईक्कर का याजक या से रोटी थै।र दाख-मधु से प्राया॥ १९। श्रीर उस ने प्रज्ञाम की यह वाशीर्वाद दिया कि परमप्रधान ईच्वर की धोर है ना जाकाण और पृष्टिको का जिंछकारी है तू धन्य द्या ॥ २० । श्रीर धन्य है परमप्रधान ईश्वर जिस ने तीरे ट्रोडियों की तीरे वश में कर दिया है। तव बाजास् ने उस की सब का दशमांश दिया।। २१। तव सदीम् के राजा ने प्रवाम् से कहा प्राणियीं की ती मुक्ते दे थार धन की यापने पास रख,॥,३३। खक्रास् ने सदीस् के राजा से कहा परमप्रधान र्देश्वर यदे। या की खाकाश खीर पृथियी का खिंध-कारी है उस की मै यह किरिया खाता हूं, २३। कि जो कुछ तेरा दै उस में से न ती में एक सूत क्यार न ज़ूती की बन्धनी न काई क्षेत्र बस्तु हूंगा रेसान दी कि तुकदन पार कि अव्रास् मेरे ही द्वारा धनो हुआ। २४। यर के। कुछ इन जवानी ने खा लिया है थीर थानेर् यक्कील् थीर मसे जी मेरे संग चले घे उन का भाग में केर महना है ती ष्णपना ष्रपना साम ले रक्कें॥

(इज़ाहीम् के साथ ग्रहावा के याचा पाधने का वर्णन )

१५ इन वाती के पीड़े यद्दीवा का यद वचन दर्शन में खन्नास की पास भतीबा वन्धुआई में गया अव्राम् ने अपने तीन सा पहुंचा कि हे खब्राम् मत हर तेरी ढाल छीर तेरा यत्यन्त बडा फल में हू॥ २। अब्रास्ने कदा दे उत्पन्न हुए ये हिम्मयार बन्धाके दान् लों उन का प्रभु यहीवा में तो निवें हूं थीर मेरे घर का पीका किया, १६। थ्रीर अपने दासा के अलग वारिस यह दीमक्की एलीएजेर होगा से तू मुक्ते श्राला दल वाग्धकर रात की उन पर लयककर उन क्या देगा ॥ ३। खीर खद्माम् ने कहा मुक्ते ती तू ने को मार लिया थीर दीवा लों को दमिश्क की वंश नहीं दिया थीर क्या देखता हूं कि मेरे घर उत्तर खोर है उन का पीक़ा किया॥ १६। खीर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा खारिस होगा ॥ यह सारे धन की थीर अपने भतीने जूत थीर उस है। तब यहावा का यह बचन उस के पास पहुंचा के धन की थ्रीर स्त्रियों की थ्रीर सब बन्धुयो की फेर कि यह तेरा वारिस न द्वारा तेरा जी निज से याया॥ १९ । बद कदीर्लाश्रीमेर् थीर उस के पुत्र देशा बही तेरा वारिस देशा ॥ ५ । श्रीर मगो राजाक्या की जीतकर लै।टा बाता था कि उस ने उस की बाहर ले जाके कहा बाका की चटीम् का राजा प्राचि नाम तराई में के राजा की खोर ट्राप्ट करके तारागण की गिन क्या तू उन भी करावती है उस को भेंट करने की श्राया॥ की जिन सकता है फिर इस ने उस से कहा तेरा

वंश रेसा ही होगा ॥ ६। उसे ने यहीवा पर विश्वास किया ग्रीर यहावा ने इस बात की उस के लेखे में धर्मा गिना ॥ १। ग्रीर उस ने षस से कहा में बही यद्दीवा हूं जी तुभी कस्दियीं के कर नगर से बाहर ले श्राया कि तुभ की। इस देश का याधिकार दूं॥ ८। उस ने कहा है प्रभु यहावा मे कैंसे जानूं कि में इस का यधिकारी दूंगा॥ ९। यदीवा ने उस से कहा मेरे लिये तीन वरस की एक कलार ग्रीर तीन घरस की एक वकरों ग्रीर तीन वरस का एक मेंढ़ा श्रीर एक पिएड़्क श्रीर विव्हुकी का रक यञ्चा ले॥ १०। इन सभी की लेकर उस ने बीच बीच से दें। दो हुकड़े कर दिया और हुकड़ों की स्नाम्हने साम्दने रक्खा पर चिड़ियास्रों का उस ने दें। दें दुकड़ेन किया॥ १९। ग्रीर जब जब मांसादारी पत्नी लाघों पर भपटे तव तव खत्राम् ने उन्हें उड़ा दिया॥१२। जब पूर्य ग्रस्त छेने लगा तब ष्मक्राम् की भारी नीद ग्राई थ्रीर देखी ग्रत्यन्त भय क्षीर मदा श्रन्थकार ने उसे छा, लिया ॥ १३। तब यदीया ने अत्राम् से कहा यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी देशकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे ग्रीर वे उन की चार से वरस सों दु.ख देंगे॥ १४। फिर जिस जाति के वे दास होंगे चय की मैं दगत दूंगा और उस की पीई वि बड़ा धन लेकर निकल ग्राएंगे॥ १५। तू ता ग्रयने पितरीं में कुणल के माथ मिल जाएगा तुने पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दिई जाएगी॥ १६। पर वे चैाथी पीड़ी, में यहां फिर घाएगे क्योंकि अब सों स्मीरियों का अधर्म पूरा नही दुया ॥ १०। जब सूर्य श्रस्त दे। गया खार घीर यन्धकार का गया तब एक घूवां चठतो दुई व्याउँठी थीर एक जलता दुश्रा पलीता देख पड़ा की उन दुकड़ों के बीच दीकर निकल गया।। १८। उसी दिन यदे। वा ने अन्नाम् के साथ यह वाचा वान्धी कि मिस के महानद से लेकर परात् नाम खहे नद लें। जितना देश है उसे, १९ । प्राचीत् कीनियी कनिन्तियो कद्मानियां, २०। हिसियां परिक्तियां रपाइया, २९। एमेरिया कनानियां तिर्ताधियों कीर यहासियां का देश तेरे बंश की दिया है।

(दश्यारंल की उत्पत्ति का वर्षन)

१ई - त्राब्राम् की स्त्री वारे ता कोई कतान न जनी श्रीर उस को हागार् नाम एक मिन्नी लैंग्डी घी॥ २। से सारे ने श्रव्राम् से कहा सुन यहावा तो मेरी की ख वन्द किये है हा मेरी लैंडि के पास जा क्या जानिये मेरा घर इस के द्वारा वस जाए। सारे की यह वात अवास ने मान लिई॥३। से जव ग्रव्राम् को कनान देश में रहते दस वरस धीत चुके तव उस की स्त्री सारे ने श्रपनी मिसी लैंडी हागार् को लेकर अपने पति खन्नाम् को दिया कि वह उस की स्त्री हो ॥ 8 । श्रीर वह हागार् के पास गया थीर वह गर्भवती हुई थीर जब उस ने जाना कि में गर्भवती हूं तब वह अपनी स्वामिनी की अपने लेखे में तुच्छ ग्रिनने लगी॥ ५। तब सारे ने खन्नास् से कहा जो मुक्त पर उपद्रव हुआ से तेरे ही सिर पर दे। में ने ता अपनी लैंडी की तेरी स्त्री कर दिया पर जव उस ने जाना कि मै गर्भवती हूं तब वह मुक्ते सुच्छ गिनने सगी से यहावा मेरे तेरे बीच में न्याय करे ॥ ६ । यद्रास्ने सारै से कहा सुन तेरी लैंडी तेरे वश में है जैसा तुओं भावे तैसा ही उस से कर। से। सारै उस की दु.ख देने लगी थ्रीर वह उस के साम्दने से भाग गई॥ ०। तव यद्देशवा के दूत ने उस की जगल में शूर् के मार्ग पर जल के एक सेती के पास पाकर, द। कहा है सारै की लौडी हागार् हू कहा से खाती थीर कहां की जाती है उस ने कहा मै खपनी स्वामिनी सारै के साम्हने से भाग खाई हूं॥ ९। यद्दावा के दूत ने उस से कहा श्रापनी स्वामिनी के पास लाटकर उस के दाव में रह ॥ १०। श्रीर यहावा के दूत ने उस से कहा मै तेरे वंश की वहुत वढ़ालेगा वरन वह बहुतायत के मारे जिना भी न जाएगा॥ १९। बीर यदीया के दूत ने उस से कहा सुन तू गर्भवती है और पुत्र जनेगों से। उस का नाम इपमारल रखना क्यों कि यहावा में तेरे दुःख का द्वाल सुना है।

<sup>(</sup>१) अधीत्. इंखर सुननेहारा ।

१२। ग्रीर वह मनुष्य वनैले गदहे के समान रहेगा। पोके पीकी प्रीक़ी सो तेरे वंग के साथ भी इस **उस का हाथ सब के विकट्ट स्टेगा स्रोर सब** के हाथ उस के विकत उठेंगे थे।र खह अपने सव भाईवधुक्री के साम्हने वसा रहेगा ॥ १३ । तव उस ने यद्दावा का नाम जिस ने उस से वाते किई थीं ब्रातारल्रोई रखकर कहा कि व्या मे यहां भी उस को जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखनेहारा है। १४। इस कारण उस कूर का नाम लहैरोई कूग्रा पड़ा बह तो कादेश थार बेरेद के बीच है। १५। से। हागार् अव्राम् का जन्माया एक पुत्र जनी श्रीर स्रवास् ने स्रपने पुत्र का नाम जिसे हागार जनी इयमारल् रक्या॥ १६। जव द्वाराार् ष्रव्राम् के जन्माये इश्मारल की जनी उस समय खब्राम् कियासी वरस का या॥

(खतना की विधि के उहरने का वर्शन ग्रीर श्मृहाक् की उत्पत्तिको प्रतिद्या)

१७ जाव खब्रास् निद्वानवे वरस का हा गया तब यहावा उस की दर्शन

देकर कदने लगा में सर्वशक्तिमान् ईश्वर हू अपने की मेरे **चन्तुख जानके चल<sup>8</sup> थ्रार खरा रह**॥ २। श्रीर मै तेरे साथ वाचा वान्धूगा श्रीर तेरे वश के। श्रत्यन्त धी बढाकरा। ॥ ३। तब खब्राम् मुद्द को बल शिरा श्रीर परमेश्चर उस से या वाते कहता गया, ४। सुम मेरी वाचा जा तेरे साथ वन्धो रहेगी इस लिये तू चातिया के वृन्द का मूलपुरुष द्वा जारगा॥ ५। की यय तेरा नाम अवास् न रहेगा तेरा नाम इवा-ष्टीम रक्त्या गया है क्यों कि मै तुमें जातियों के यृन्द का मूलपुष्प ठद्दरा देता हू॥ ६। स्त्रीर मे तुभी प्रत्यन्त हो फुलाक फलाकरा। श्रीर तुभा की। जाति जाति का मूल बना दूगा ग्रीर तेरे बग्र मे राजा उत्पन्न होती ॥ ७। खीर में तेरे साथ थार तेरे

याग्रय की युग युग की वाचा बांधता हू कि में तेरा और तेरे पीके तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूगा। द। थीर में तुक्त की थीर तेरे पी हे तेरे यश की भी यह सारा क्षनान् देश जिस में तूपरदेशो द्वाकर रहता है इस रोति दूगा कि वह युग युग उन की निज भूमि रहेगी क्रीर में उन का परमेश्वर रहुगा॥ ९। फिर परमेश्वर, ने इल्लाइीम से कहा तू भी मेरे साय बांधी हुई बाचा का पालन करना तू श्रीर तेरे पीके तेरे यश भी अपनी अपनी पीकी में उस का पालन करे।। १०। मेरे साथ वाधी हुई जे। वाचा तुभी खीर तेरे पीड़े तेरे यश की पालनी पड़ेगी से यह है कि तुम में से एक एक पुरुष का, खतना दे। । १९ । तुम अपनी अपनी खलडी का खतना करा लेना जी वाचा मेरे थीर तुम्दारे बीच मे दै उस का यही चिन्द देशा॥ १२। पीठी पीठी मे केवल तेरे वंश ही के लेगा नही जो घर में उत्पन्न दे। या परदेशियों की रूपा देकर मेल लिये जाए ऐसे सब पुरुष, भी जब खाठ दिन को हा जाएं तब उन का खतना किया जाए॥ १३। जी तेरे घर मे उत्पन्न हो अथवा तेरे हपे से मोल लिया जाए उस का खतना अवश्य ही किया जार सा मेरी वाचा <sup>जिस का चिन्ह</sup> सुम्हारी देह में दोगा वह युग युग रहेगी॥ १४। जो एक्प खतनारहित रहे अर्थात् सिस की खलडी का खतनान दे। बद प्राणी श्रपने लेगो। मे से नाश किया जाए क्योंकि उस ने मेरे साथ वान्धी हुई वाचा की तीड दिया॥

१५। फिर परमेश्वर ने इब्राहीम से कहा तेरी जे। स्त्री सारै है उस के। तू ग्रव सारै न कहना उस का नाम सारा डे। गा ॥ १६ । थ्रीर मे उस की थाधीय दूगा श्रीर तुम की उस के द्वारा स्क पुत्र दूगा और में उस की ऐसी आशीप दूंगा कि वह जाति जाति की, नूसमाता हा जाएगी स्त्रीर उस की वंग मे राज्य राज्य के राजा सत्पन्न होंगे॥ १९। तव इव्राष्टीम मुंद,के वल गिरकर इसा खैार मन ही मन कप्टने लगा वया से। वरस के पुरुष के भी सन्तान हागा थ्रीर वया सारा जा नव्ये घरस की दै जनेगी॥

<sup>(</sup>१) प्रयोग् गू सब्बद्गों इंड्यर है। (२) मून में सस की पाछे देसने। (१) समात् जाते देखनेहार का। (१) मूल में भेरे साग्रहने चला (१) आर्थानू स्वतंत पिता (६) आयात् बहुते। का विता।

१८। श्रीर इज्ञाहीम ने परमेश्वर से कहा इश्मारल्। लगा, इ। हे प्रमु यदि मुभ पर तेरी श्रनुग्रह की दृष्टि तेरी दृष्टि में बना रहे यही बहुत है॥ १९। परमेश्वर ने कहा निश्चय सेरी स्त्री सारा तेरा जनमाया गक णत्र जनेशी थार त उस का नाम इस्टाक रखना ग्रार में उस के साथ ऐसी वाचा वाधुगा जा उस के पीढ़े उस के यंश के लिये युग युग की वाचा द्दार्शी ॥ २०। क्रीर इक्सारुल् के विषय में भी में ने तेरी सुनी है में उस का भी आशीय देता हू ग्रीर चसे फुलाक फलाकंगा थार अत्यन्त ही घडा द्राा वस से बारह प्रधान चत्पन होंगे थीर में उस में एक यही जाति उपजाकरा। ॥ २१। पर मै अपनी वाचा इम्हाक ही के साथ वाधूंगा जिसे सारा व्याले वरस के इसी नियत समय में तेरा जन्माया जनेगी॥ ३३। तय परमेश्वर ने इवारीम से वात करनी वन्द किई भीर उस के पास से कपर चट्ट गया ॥ २३ । तय इवाहीम ने अपने पुत्र इक्नाण्ल् की थीर उस के घर में जितने उत्पन्न दुर घे ग्रीर जितने उस के स्पैये से मोल लिये हुए घे निदान उस के घर में जितने पुरुष घे उन सभी की लेके उसी दिन परमेश्टर की कदं के प्रमुखार उन की खलड़ी का खलना किया। २४। जय दवाहोम की खलड़ी का खतना हुआ तव यह निवानवे वरस का था॥ २५। खार जव चस के पुत्र दश्माम्ल् की यलही का यतना दुवा तय वह तेरह वरस का हुआ था॥ २६। इत्राहीम श्रीर उस के पुत्र इक्सारल् दोनों का रातना रक ही दिन में हुआ। ३०। श्रीर उस की साथ दी उस की घर में जितने पुन्य थे क्या घर में उत्पन्न हुए क्या परदेशियों के शाथ में माल लिये इर अब का भी खतना हुन्ना ॥

१८. इत्राहोम ममें के बांबा के बीच कहें घाम के समय त्ंबू के द्वार पर बैठा हुला था कि यदीवा ने उसे दर्शन दिया कि, ३। उस ने श्रांख उठाकर दृष्टि किई ती वया देखा कि तीन पुरुष मेरे सान्टने खड़े है सा यह देखकर वह उन में भेंट करने की संयू के द्वार से दीका थीर भूमि पर गिर दशब्दात् करके कहने

हो तो अपने दास के पास से चलान जा॥ 8। घोड़ा सा जल लाया जाग श्रीर श्रपने पाव धोश्री थ्रीर इस वृक्ष के तले उठग लाग्रेग ॥ ५ । फिर मैं गक ट्रकड़ा राटी ले आर्क और उस से तुम अपने श्रपने जीव की ठण्डा करी तब उस के पीके श्रामे चला य्योकि तुम अपने दास की पास इसी लिये श्रा गये हो। उन्हों ने कहा जैसा तू कहता है तैसा ही कर ॥ ६। से। इब्राहीम ने तब्र में सारा के पास मुर्ती से जाकर कहा तीन स्था मैदा मुर्ती से ग्रन्ध थीर फुलके बना ॥ ७। फिर इब्राहीम गाय बैल के भग्रह में दौदा थीर एक कोमल थीर अच्छा बक्रदा लेंकर श्रपने सेवक की दिया श्रीर उस ने फुर्ती से उस को पकाया ॥ ८। तब उस ने मक्खन थ्रीर दूध श्रीर वह वहड़ा जी इस ने पक्रवाया था लेकर उन के आगे धर दिया थार आप वृक्त के तले उन के पास खडा रहा थीर वे खाने सरो॥ १। तब उन्हा ने उस से पूछा तेरी स्त्री सारा कहा है उस ने कहा वर तो तब्रु मे है॥ १०। उस ने कहा मै वसन्त ऋतु में निरंचय तेरे पास फिर खासगा तब तेरी स्त्री सारा पुत्र जनेगी। श्रीर सारा तंब्र के द्वार पर ज्ञा इक्राहोस के पीछे या मुन रही यो ॥ ११। इक्रा-हीम श्रीर सारा दोनों बहुत पुर्रानये श्रे श्रीर सारा का स्त्रीधर्म वन्द हा गया था।। १२। सा सारा मन में इसकर कहने लगी में लो बूड़ी हू थीर मेरा पति भी ब्रुट्डा दे तो क्या मुक्ते यह दुख द्वागा ॥ १३। तब यहाया ने स्वाहीम से कहा सारा यह कहकर क्या रंसी कि क्या मै बुद्धिया द्वाकर सचमुख जनूंगी॥ पश्च प्रधा यहाचा के लिये कोई फाम कठिन है नियत समय मे खर्थात् वसन्त अनृत् में में तेरे पास फिर खाडा और सारा पुत्र जनेगी॥ १५। तथ सारा ढर के मारे यह कदकर मुकर गई कि मै महीं इसी उस ने कहा नहीं तू इंसी तो घी॥

ВÞ

(बदीम् प्रादि नगरा के विनाय का वर्धन)

१६। फिर वे पुरुष वहां से चलकर सदीस् की (१) यह मपुद्धा विशेष हैं। (३) मूल में जीवन-के समय में।

थार ताकने लगे थार इवाहीम उन्हें बिदा करने के लिये उन के संग संग चला ॥ १७। तब यहावा ने कहा यह जो में करता हू से क्या स्त्राहीम से किया रक्खूं॥ १८। इब्राहीम से ता निश्चय एक वडी खीर सामर्थी जाति उपजेगी थार पृथियो की सारी जातियां उस के द्वारा श्राशीय पारंगी ॥ १९ । क्योंकि मै ने इसी मनसा से उस पर मन लगाया है कि वह खपने पुत्रों खैार परि-बार की जो उस के पीके रह जाएगे ऐसी ब्राचा दे कि वे यहावा के मार्ग की धरे हुए धर्म कीर न्याय करते रहे इस लिये कि ली खुळ यहाया ने इत्राहीस के विषय में जहा है उसे वह उस को लिये पूरा भी करे ॥ २०। फिर यहावा ने कहा सदीस् श्रीर श्रमारा की चिल्लाइट जा बढ़ी थार उन का पाप जा ब्रह्त भारी हो गया है, २१। इस लिये मै उत्तरकर देख्या कि उस की जैसी चिल्लाइट मेरे कान तक पत्ची है उन्हों ने ठीक वैसा ही काम किया कि नहीं श्रीर न किया है। तो इसे मै जानुगा ॥ २२ । से व पुरुप तो वहा से फिरके सदीम् की ग्रोर जाने ला। पर इवाहीम यहावा के यागे खडा रह गया ॥ २३। तब दब्राहीम उर के समीप जाकर कहने लगा वया त्र चचमुच दुष्ट के यंग धर्म्मी की भी मिटाएगा॥ २४। क्या जानिये उस नगर मे पचास धर्मी है। ते। क्या हू सचतुच उस स्थान की मिटाएगा श्रीर उन पवाच धर्मिया के कारण जा उस में हों न केंग्डिगा॥ २५। इस प्रकार का काम करना तुक से दूर रहे कि दुष्ट के स्माधर्मी की भी मार डाले कीर धर्मी कीर दुष्ट दोनी की स्की दशा हो यह तुम से दूर रहे क्या सारी पृश्वित्रों का न्यायी न्याय न करे ॥ २६ । यद्योद्या ने कहा यदि मुक्ते सदीस् में पचास धर्मी मिले तें। उन के कारण उस चारे स्थान की के। हुगा ॥ २०। फिर इवादीम ने कटा दे प्रभु सुन में तो मिट्टी ख़ीर राख हू तै। भी में ने इतनी छिठाई किई कि हुन से वार्त कर ॥ २८। एया जानिये उन एमा ध्रामियों में पांच घट जार तो क्या तूपा क्षंकी घटने की कारण उस सारे नगर का नाम करेगा उस ने कहा यदि मुक्ते उस में पैतालोस भी मिले ताभी उस का नाम न

कखा। ॥ २९ । फिर उस ने उस सं यह भी कहा व्या जानिये वहा चालीस मिले उस ने कहा तो में चालीस की कारण भी ऐसा न कखा। ॥ ३० । फिर उस ने कहा है प्रभु क्रोध न कर तो में कुढ यौर कहू व्या जानिये वहां तीस मिले उस ने कहा यदि मुक्ते वहां तीस भी मिले तौभी ऐसा न कखा। ॥ ३९ । फिर उस ने कहा है प्रभु सुन में ने इतनी किठाई तो किई है कि तुम से वाते कब क्या जानिये उस में वोस मिले उस ने कहा में वोस के कारण भी उस का नाथ न कखा। ॥ ३२ । फिर उस ने कहा है प्रभु क्रोध न कर में एक ही वार थीर वालूगा वया जानिये उस में दस मिले उस ने कहा तो में दस के कारण भी उस का नाथ न कखा। ॥ ३३ । जब यहावा स्वाहीम से वाते कर चुका तब चला गया खीर इवाहीम से वाते कर चुका तब चला गया खीर इवाहीम स्वयने स्थान को लीटा ॥

१८. सांभा की वे दी दूत सदीस की पास आये थीर लूत सदीस के फाठक के पास बैठा था से। उन की देखकर बह उन से भेट करने की। उठा और मुद्द की बल भूमि पर गिर दरहवत् करके कहा, २। हे सेरे प्रभुष्टे। श्रमने दास के घर में प्रधारे। श्रीर रात विताना थीर अपने पांच धोखो फिर भार की उठकर अपना मार्ग लेना उन्हों ने कहा है। नही हम चौक में रात वितास्त्री ॥ ३। श्रीर उस ने उन की बहुत विनती करको दवाया से। से उस की घर की खोर चलकर भीतर गये थीर उस ने उन के लिये जेवनार किई श्रीर विन खमीर की रेाटियां वनवाकर उन की खिलाई ॥ ४। उन के से जाने से पहिले उस सदीम् नगर के पुरुषों ने जवाना से लेकर वृद्धों तक वरन चारी श्रीर की सब लोगों ने श्राकर उस घर की घेर लिया, ध। श्रीर लूत की पुकारकर कहने लगे ना पुरुष भाज गत की तेरे पास भाषे व कार्टी है उन की हमारे पास बाहर ले आ कि इम उन से भाग करें ॥ ई। तब लूत उन की पास द्वार के वाहर गया थे।र किवाई की श्रपने पीके यन्द करके, १। कहा है मेरे भाइया ऐसी

ने श्रव सो पुरुष का मुंद नदी देखा इच्छा दे। ता मै उन्दे तुम्हारे पास घाटर से आई ग्रीर तुम की जैसा श्रच्छा समी तैसा व्यवदार उन से करी ता करी पर इन पुरुषों से कुछ न करी क्योंकि ये मेरी कत के नले खाये है। है। उन्हों ने कहा घट जा फिर वे कप्टने लगे तू एक परदेशी खावा ते। यहां रहने के लिये पर ख़ब न्यायी भी बन बैठा है से ख़ब इम उन से भी ख़ाधिक तेरे साथ घुराई करेंगे थार है उस पुरुष हुत की बहुत दहाने लगे और किवाह तोड्ने के लिये निकट आये॥ १०। तब उन पाहुनी। ने हाथ बङ्कार लुत की श्रपने पास घर में खींच लिया थीर कियां ह की यन्द कर दिया ॥ १९ । ग्रीर उन्हों ने क्रोटों से ले यहीं तक उन सब पुरुषों की जी घर के द्वार पर ये यन्धा कर दिया सा वे द्वार का ठटोलते ठटोलते चक गये॥ १२। फिर इन पाहुने। ने ज़त से पृक्षा यहां तेरे थार कीन कीन हैं दामाद वेटे वेटियां या नगर में तेरा जो कोई हो उन की लेकर इस ख्यान से निकल जा ॥ १३। ध्योंकि इस यह स्थान नाग करने पर हैं इस निये कि इस की चिल्लाइट यदेग्या के मन्मुख वह गई है ग्रीर वरोवा ने इमे इस का नाग करने के लिये मेज भी दिया है। १४। तय ज़त ने निक्रलकर ग्रयने दासाई। की जिन के साथ उस की घेटियां की समाई हा गई थी यमकाको करा उठा इस स्थान से निकल चला क्योंकि यहीवा इस नगर की नाग किया चाहता है। पर घट ग्रपने दामादी को लेग्ने में ठट्टा करने-धारा सा जान पड़ा ॥ १५ । जब पह फटने लगी तय दूतीं ने यह कहके लूत से मुर्ती कराई कि चल यपनी म्त्री थ्रीर दोना बेंटियों को जो यहां हैं से जा नदी ती तू भी इम नगर के श्रधर्म में भस्म हो बाग्गा ॥ १६ । यर यह विलम्ब करता रहा से यद्देग्या तो उम पर कीमलता करता था इस से चन पुरुषा ने उस का दाय ग्रीर उस की स्त्री खीर दोने। वेटिया के दाच पक्रइ लिये थ्रीर उस की निकाल-

खुरार्श न करो ॥ ८ । सुने। मेरे दे। बेटियां हैं जिन्हों । कर नगर के बाहर खड़ा कर दिया ॥ १७ । खीर जव उन्हों ने उन को निकाला तब उस ने कहा श्रपना प्राचा लेकर भाग जा पीढ़े की श्रीर न ताकना थीर तराई भर में न ठप्टरना प्रहाड़ पर भाग जाना नदी ते। तू भस्म ही जाएगा ॥ १८ १ जूत ने उस से कहा दे प्रभु ऐसा न कर ॥ १९ । सुन तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है थै।र हू ने इस में वही कृषा दिखाई कि मेरे प्राण की यचाया है पर मैं पहाड पर भाग नहीं सकता कहीं ऐसान दो कि यह विपत्ति सुक्त पर आप पड़े थीर में भर जाऊ ॥ २०। देख यह नगर ऐसा निकट है कि मै वहां भाग सकता हू श्रीर वह क्रोटा भी दै मुक्ते वद्दी भाग जाने दे क्योंकि वद क्वाटा ता दै थीर इस प्रकार मेरे प्राय की रक्षा हो ॥ २९। उस ने उस से करा सुन में ने इस विषय में भी तेरी विनती आगीकार किई है कि जिस नगर की चर्चा तुने किई दै उस की मैंन उलट्ट्या ॥ २२। फ़ुर्ती करके यहां भाग जा क्योंकि जय सें तू वहां न पहुचे तव लें मै कुछ न कर सकूगा। इसी कारण उस नगर का नाम सीखर् पड़ा॥ २३। जूत की साखर्को निकट पहुंचते ही मूर्य्य पृष्टिची पर चदय हुआ। २४। तब यदावा ने अपनी और से सदीम् थ्रीर थ्रमारा पर थ्राकाश से ग्रन्धक थ्रीर श्राग वरसार्च, २५। थ्रीर उन नगरीं थ्रीर उस संपूर्ण तराई की नगरी के सक निवासिया और भूमि की सारी उपज समेत उलट दिया ॥ २६ । जूत की स्त्री ने उस के पीके से ट्राप्ट फेरके ताका थ्रार वह लान का रांभा हो गई॥ २०। भार की इब्राहीम उठकर उस स्थान की गया जहा घट यहीवा के सन्मुख खडा रहा था, ३८। छीर सदीम् खीर श्रमीरा छीर उस तराई के सारे देश की खार ताककर क्या देखा भीक उस देश में में भट्ठी का साधूष्रां उठ रहा है। २९। जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों का जिन में ज़त रहता था चलटकर नाथ करना चाहा तय उस ने इवाहीम की सुधि करके जूत की ती उलटने से वचा लिया ॥

<sup>(</sup>१) गूल में इस निवे मारे। (२) मूख में मनुष्ये।

<sup>(</sup>१) श्वर्थात् डेप्टा ।

३०। जूत की सेग्रार् में रहते इरता था से खपमी दीनी बेटियो समेत उस स्थान की क्रोड्कर पहाड़ पर चढ़ गया थार वहां की एक गुफा में वह थार चय की दोनी घेटियां रहने लगीं॥ ३१। तब बही घेटो ने होटो से कहा इमारा पिता बूठा है श्रीर पृण्यिवी भर में कोई ऐसा युक्य नहीं जो संसार की रीति के अनुसार इमारे पास आए॥ ३२। से आ हम अपने पिता की दाखमधु पिलाकर उस के साथ सेारं थ्रीर इसी रीति अपने पिता के द्वारा अंग्र वत्यज्ञ करे॥ ३३। से। उन्हों ने उसी दिन रात के समय श्रपने पिता की दाखमध् पिलाया तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास सोई थीर उस की न ती उस के सीने के समय न उस के उठने के समय क्षुक्र भी चेत था॥ ३४। दूसरे दिन छड़ी ने क्रोटी ये कदा युन कल रात की में अपने पिता के साथ वीर्द के। आब भी रात की इस उस की दाखमधु पिलागं तव तू जाकर उस के साथ से। कि इस व्यपने विता के द्वारा वंश उत्पद्म करें ॥ ३५ । से उन्हे। ने उस दिन भी रात के समय अपने पिता की दाखमधू यिलाया श्रीर होटी बेटी जाकर उस के पास सीई पर उस की उस के भी सीने थैं।र उठने के समय चेतन था॥ ३६ं। इसी प्रकार से लूत की दोनें। बेटियां थापने पिता से गर्भवती हुई ॥ 50 । स्नार बदो एक युत्र जनी ग्रीर उस का नाम माग्राव् रक्खा वद मायाव नाम जाति का जी बाज ली है मूल-पुरुष हुआ। इद। श्रीर होटी भी एक पुत्र जनी थीर उस का नाम दोनमी रक्त्या यह ग्रामीन्वशिया का की बात ली है मूलपुनप हुआ।

(इस्हाक् की डरपसि का वर्णन)

20. फिर इज़ाहीम बहा से कूच कर दिक्किन देश में शाकर कादेश, श्रीर ग्रूर के बीच में ठदर श्रीर गरार नगर में परदेशी देशकर रहने लग्छ २१ श्रीर इज़ाहीम श्रूपनी स्त्री सारा के बिए कहने लगा कि बह मेरी

छद्दिम है सा गरार् के गता खबीमेलेक ने दूत भेजकर रारा की खुलवा लिया ॥ ३। रात की परमेश्वर ने रूपु से श्रवीमेसेक् के पास शाकर कहा सुन जिस स्त्री के। तूने रखं लिया है उस के कारण तू मुखा सा है क्योंकि वह सुद्दारिंग है। ४। श्रवीमेलेकु तो उस की पास न गया था से उस ने कहा है प्रमु क्या तू निर्दीय जाति का भी घात करेगा ॥ ५। वया उसी ने मुक्त से नहीं कहा कि बह मेरी बहिन है बीर उस स्ती ने भी खाप कहा कि वह मेरा भाई है मै ने तो अपने मन की खराई ग्रीर अपने व्यवहार की सञ्चार्ष से यह काम किया ॥ ई। परमेश्वर ने उस से स्वप्न में कहा हां में भी जानता हूं कि आपने मन की खराई से तू ने यह काम किया है और मै ने तुमें रोक भी रक्ष्या कि तूमेरे विम्द्व पाप न करे इसी कारण में ने तुक्त की उसे कूने नहीं दिया। ९। से अध्य उस पुरुष की स्त्री की उसे फेर दे क्योंकि वह नवी है और तेरे लिये प्रार्थना करेगा थ्रीर तू जीता रहेगा पर यदि तू उस की न फेर दे ता जान रख कि तू थेंगर तेरे जितने लाग है सब निश्चय सर चाएंगे॥ ८। विद्वान की स्रवीमेलेक ने तडके उठकर अपने सब कर्माचारियों की बुलबाकर ये सब वाते सुनाई थैंार वे निषट डर गये॥ ९। तब यवीमेलेक ने इवादीम की वुलवाकर कहा तू ने इम से यह क्या किया है थीर में ने तेरा क्या विमादा था कि तूने मेरे खैर मेरे राज्य के कपर ऐसा बड़ा पाप डाल दिया है तूने मुक्त से की काम किया है से। करने के योग्य न था। १०। फिर अबीमेलेक् ने इन्नाहीस से यूका तू ने ऐसा बया देखा कि यर काम किया है॥ १९। इत्राहीम ने कहा में ने ती यह सीचा था कि इस स्थान से परमेश्वर का कुछ भय न होगा से। ये लेगा मेरी स्त्री की कारण मेरा घात करेगे ॥ १२ । श्रीर सचमुच वह मेरी वहिन है शी वह मेरे पिता की घेटी तो है पर मेरी माता की वेटी नहीं से। वह मेरी स्त्री हो गई॥ ९३। ग्रीर जव परमेश्दर ने मुक्ते खपने पिता का घर हो। हकर घूमने की याचा दिई तय में ने उस से कदा इतनी

<sup>(</sup>१) वा देश । "र्यात् पिता का कीर्था (३) अर्थात् नेरे कुटुन्त्री र बेटा।

<sup>(</sup>१) मूल में अपनी हमेलिया की निर्देशिता से।

कृपा तुओ मुक्त पर करनी देशो कि दम दोने जदा जहां सारं यहां यहां तू मेरे विषय में कहना कि यह मेरा भाई है। १४। तय खद्योमेलेक् ने भेड वकरी गाय येल यौर दास दासियां लेकर इज्ञाहीम को दिई भीर उस की स्त्री सारा की भी उसे फेर दिया ॥ १५ । थ्रीर श्रयीमेलेक् ने कद्दा देख मेरा देश तेरे साम्टने पड़ा है जहां सुक्षे भावे वहां वस ॥ ९६। बीर सारा से उस ने कदा सुन में ने तेरे भाई की स्पे के इतार टुकड़े दिये हैं सून तेरे सारे संगियां के साम्दने यही तेरी आंखों का पर्दा बनेगा ग्रीर सभी के साम्दने तू ठीक दोगी ॥ १७ । तय इत्राहीम ने यहावा से प्रार्थना किई खार यहावा ने अवीमेलेक थीर उस की स्त्री थीर दासिया की चंगा किया थीर वे जनने लगीं॥ १८। क्योंकि यदोवा ने इवाहीम की स्त्री शारा के कारण श्रधीमेलेक के घर की मय स्त्रियों की कीखी की पूरी रीति से बन्द कर दिया घा ॥

२१. सी यदावा ने जैसा सदा था वैसा दी सारा की सुधि लेके उस के साथ अपने वचन के अनुसार किया ॥ २ । अर्थात् मारा इब्राहीम मे गर्भवती देव्हर उस के बुढ़ाये स वसी नियत समय पर तो परमेश्वर ने उस से ठहराया था एक पुत्र जनी ॥ ३। ग्रीर इग्राचीम ने ग्रपने जन्माये उस पुत्र का नाम लिखे सारा लनी घी , इस्टाक्<sup>।</sup> रक्खा ॥ ४ । ग्रीर सद उस का पुत्र इस्टाक् श्राठ दिन का दुखा तब इस ने परमेज्वर की खाचा कं पनुमार उस का रातना किया ॥ ५ । ग्रीर जव रवारीम का पुत्र इस्टाक् उत्पन्न दुखा तव वर गक में। यरम का था॥ ६। उन दिनों सारा ने कद्दा पर-मेश्वर ने मुसे इंसमुख कर दिया है जो कीई सुने से। मेरे कारण हंस देगा ॥ ७ । फिर उस ने कहा काई क्षी इब्राहीम से न कह मकता था कि सारा लड्के का दूध पिलाश्मी पर देरी में उस के बुढापे में पुत्र बनी ॥ ६ । श्रीर वर लहका वडा श्रीर उम का द्ध हुडाया गया थार इस्टाक् के दूध हुडाने के दिन

इब्राहीम ने बड़ी लेवनार किई॥ ९। तब सारा की मिसी हागार् का पुत्र जिसे वट इत्राहीम का जन्माया जनी घी इंसी करता हुया देख पड़ा॥ १०। से उस ने दब्राहीम से कहा इस दासी की पुत्र सहित व्यथम निकाल दे क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इस्टाक् के साथ भागी न टीगा ॥ १९ । यट बात इब्राहीम की अपने पुत्र के कारण बहुत सुरी लगी ॥ १२ । तब परमेश्वर ने इब्राप्टीम से कहा उस लडके थ्रीर अपनी दासी के कारण तुमें वुरा न लगे तो बात सारा तुभा से कदे उसे मान क्योकि जी तेरा वंश कप्तलायगा से इस्टाक् ही से चलेगा॥ १३। दासी के पुत्र से भी में एक जाति उपजा तो दूंगा इस लिये कि वह तेरा वंश है ॥ 98 । से इवाहीस ने विद्यान की तहके उठकर राटी थै।र पानी से भरी हुई चमडे की एक चैली ले हागार की दिई थीर उस के कधे पर रक्खी थीर उस के लड़के की भी उसे देकर उस की विदा किया से वह चली गर्ड थ्रीर वर्णवा के जंगल में घूमने फिरने लगी ॥ १५। जव घैली का वल वुक गया तब उस ने लड़के की एक काड़ी के नीचे केड़ दिया, १६। थ्रीर श्राप चस से तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उस के साम्हने यद्य साचकर बैठ गई कि मुक्त का जड़क की मृत्यु देखनी न पड़े तब घट उस के साम्दने बैठी हुई चिल्ला चिल्लाको रीने लर्गा॥ १७ । छीर परमेण्यर ने उस सड़के की सुनी थार उस के दूत ने स्वर्ग से लागार् की पुकारके कहा है हागार् तुभी क्या हुआ मत हर क्योंकि जहां तेरा लहका है घटां से उस की यात परमेश्वर की सुन यही है॥ १८। उठ प्रपने लड़के की उठाकर ग्रयने द्वाघ से थांभ ले क्योंकि मै उस से रक वही जाति उपजाक्या ॥ १९ । परमेश्वर ने उस की श्रांखे खाल दिई श्रीर उस की एक क्रमा देख पहा सा उस ने जाकर घैली की जल से भरकी लडके के। पिला दिया॥ २०। श्रीर परमेश्टर उस लड्के के साथ रहा श्रीर जब वह बड़ा हुश्रा तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी हा गया॥ २१। वह सा पारान् नाम जंगल में रहा करता था थार उस की माता ने उस को लिये मिस देश से एक स्त्री मगाधाई॥

भर । उन दिना मे प्रजीमेलेक प्रपने सेनापति पीकील की यंग लेकर इब्राहीम से कहने लगा जी क्रुक तू करता है उस में परमेश्वर तेरे संग रहता है। रहा सा श्रव सुफ्त से यद्दां परमेश्वर की इस विषय में किरिया खा कि में न तो तुक से छल क्रका। थीर न कभी तेरे बंग से जैसी प्रीति से तू ने मेरे याथ वर्ताव किया है तैसी ही प्रीति में तुम से क्रीर इस देश से जहां में परदेशी हू कदंगा॥ २४। इव्राहीम ने कहा में किरिया खालगा॥ ३५। ग्रीर इब्राहीम ने अबीमेलेक् की रक कूरं के विषय में जी श्रश्रीमेलेक् के दासी ने वरियाई से ले लिया घा उलद्दना दिया॥ २६। तत्र अर्जामेलेक् ने कदा मे नहीं जानता कि किस ने यह काम किया थीर तू ने भी सुक्त की न जताया था खीर न मे ने खाज तक यह मुना था ॥ २७ । तब इब्राहीम में भेड वकरी थीर गाय बैल लेकर अबीमेलेक् की दिये थीर उन दोनी ने खापस में वाचा वाधी ॥ २८। थीर इवाहीम ने भेड की सात बच्ची ग्रालग कर रक्खों ॥ २९ । तब श्रवीमेलेक् ने इब्राचीम चे पूका इन कात विद्विया का की तू ने अलग कर रक्खी है वया प्रयोजन है। 30। उस में कहा तू इन सात विच्चियों की इस बात की साक्षी जानकर मेरे हाथ से ले कि मै ने यह कूछा खोदा है ॥ ३९ । उन दोनी ने जा उस स्थान मे आपस में किरिया खाई इसी कारण उस का नाम वेर्जेवा पडा ॥ ३२ । जब उन्हें। ने बेर्जेवा में पररपर बाचा वांधी तब श्रबीमेलेक् ग्रीर उस का सेनापति पीकील् । चठकर पिल्रज्ञातियों के देश में लैंग्ट गये॥ इइ । श्रीर ध्यादीन ने वेर्धेवा में काफ का एक वृत्त लगाया ग्रीर वदा यहीवा जी सनातन ईच्छर है उस से प्रार्थना किर्दे॥ ३४। कीर स्वाहीम प्रतिश्रृतियों के देश मे परदेशी द्वाकर बहुत दिन रहा॥

(इब्राहोन से परीक्षा में पहने का वर्षन)

देन हातों के पीके परमेश्कर ने इज़ाहीम से यह कहकर उस की परीक्षा किई कि हे इज़ाहीम उस ने कहा व्या आज्ञाशास । उस ने कहा अपने पुत्र की आर्थात्

(१) प्रयोत् किरिया का कूछा। (२) मूल में शुक्रे देखा।

...

व्यपने एकलीते इस्टाक् की निस से तू प्रेम रखता है संग लेकर मारिय्याद् देश में चला जा श्रीर घटां उस कें। एक पदाइ कें कपर जा मे तुभे बताकगा द्यामवील करके चढ़ा॥ इ। सा इवादीम ने विदान की तहकी वठ अपने गददे पर काठी कसकर खपने दो सेवक थीर श्रपने पुत्र इस्टाक् की संग्र लिया थार द्वामवाल के लिये ला ही चीर लिई तव कुच करके उस स्थान की ग्रीर चला जिस की चर्चा परमेश्वर ने उस से किई थी॥ ४। तीमरे दिन बद्राचीम ने आर्थे उठाकर उस स्थान की दूर मे देखा॥ ५। थ्रीर उस ने प्रयने सेवका से कहा गदरे के पास यदी ठहरे रहे। यह लहका श्रीर में वहां लें। वाकर थ्रीर दगड्यत् करके फिर तुन्टारे पास लीट बाजगा ॥ ६ । में इब्राइीम ने रोमबलि की लकडी ले अपने पुत्र इस्टाक् पर लादी थीर यात्रा थीर क़ुरी क्षा प्रचन द्वांच में लिया श्रीर दे दोना सग संग चले ॥ ७। इस्टाक् ने यापने पिता इय्राटीम से कटा ष्टे मेरे पिता रंग ने कटा है मेरे पुत्र क्या बात है<sup>९</sup> चस ने कटा देख आग ख़ीर लज़ड़ी ती हैं पर देशन-वित के लिये भेड करा है॥ ८। इब्राहीम ने करा चे मेरे 9त्र परमेण्वर धामवांल की भेड का उपाय श्राप ही करेगा से ये दोना संग संग सले ॥ ९। श्रीर वे उस स्थान की जिसे परमेश्वर ने उस की वताया था पहुचे तव इब्राईोम ने वदा वेदी वनाकर लक्दी की चुन चुनकर रक्का ग्रीर अपने पुत्र इम्हाक् को बाधके बेटी पर की लवाडी के कपर रखे दिया॥ १०। तव इब्राहीम ने हाथ वठाकर हुरी की ले लिया कि अपने पुत्र की व्यक्ति करे। १९। तव यदीवा के दूत ने स्वर्ग से उस की पुकारके कटा दे इवाहीस हे इत्राहीस उस ने कहा वर्षा खाजा।॥ १०। उस ने क्षष्टा उस लडको पर दाघ मत वका खैार न उस से बुद्ध कर क्योंकि तू ने जी सुक्त में प्रापने पुत्र बरन ग्रापने गक्त लाते पुत्र का भी नहीं रख छाडा इस से मै श्रास जान ग्रामा कि तू परमेशवर का सय मानता है ॥ १३। तव इब्राहीम ने श्राखे उठाई खीर बबा देखा कि मेरे पोछे एक मेठा प्रापने सीगी से

<sup>(</sup>१) मूख में मुक्ते देखा।

रक कार में बका हुआ है से इव्राहीम ने जाके उस दिव्रान भी कहावता है से इव्राहीम सारा के लिये मेडे को लिया और अपने पुत्र की चन्ती देशमञ्जल करकं चढाया ॥ १४ । श्रीर इल्राहीम ने उस स्थान का नाम यदावा यिरे रक्खा इस के अनुसार बाज ला भी कहा जाता है कि यहावा के पहाड पर उपाय किया जाएगा॥ १५। फिर यदीवा के दूत ने दूसरी वार स्वर्ग से इवाहीम की पुकारके कहा, १६। यहावा की यह वासी है कि मैं प्रपनी ही यह किरिया खाता हू कि तू ने का यह काम किया है जि खपने पुरा बरन अपने गजलीते पुत्र की भी नही रख क्रोडा. १९। इस कारण में निश्चम तुभी याणीप ट्रगा थ्रीर निश्चय तेरे वंश की याकाश के तारागर थीर समुद्र के तीर की वालू के किनके। के समान व्यनिशानित करुशा कीर तेरा दंश व्यपने स्तुकों के नगरे। का अधिकारी द्वागा॥ १८। ग्रीर पृष्टिवी को सारी जातिया श्रपने की तेरे वश के कारण धन्य मानेंगी क्येक्सि हू ने मेरी वात मानी है ॥ १९ । तव इत्रादीम यापने सेवकों के पास लीट श्राया थीर वे सब वेर्रोवा की संग संग गये थीर इदाहीम वेर्शेवा में रहता रहा ॥

२०। इन बातों के पीके एवाहीम की यह सन्देश मिला कि मिल्जा से तेरे भाई नादीर् के मन्तान जन्मी चि ॥ २९ । निस्का के पुत्र ते। ये तुर ग्रार्थन् उस वा कंठा क्ष श्रीर का का भाई वूज् श्रीर क्षमूण्ल का श्ररास् का पिता हुआ। ३३। फिर कसेंद् इजा पिल्दाण् यिद्लाप् थ्रीर बतूम्ल्॥ २३। इन खाठी की मिल्का इत्राहीम के भाई नाहार् के जन्माय जनी। श्रीर वतृषल् ने रिव्का की जन्माया ॥ २४ । फिर मारेगर को समा नाम एक मुरैतिन भी घी ना तेवद् ग्रहम् तत्रशृ प्रार माका का जनी॥

(सारा की मृत्यु खार श्रम्तक्रिया का वर्षम )

२३ सारा तो एक मा सत्ताईस वरस की श्रवस्था की पहुची श्रीर ज्ञव सारा की इतनी श्रवस्था हुई, २। तब वह किर्यतर्का में सर गर्द यह ते। कनान देश मे है श्रीर

राने पीटने की वहां गया ॥ ३। तव इवाहीम श्रपने मुर्दे के पास से उठकर हितियों से कहने लगा, ४। मैं तुम्हारे बीच उपरी थैार परदेशी हू मुक्ते श्रपने बीच से कवरिस्तान के लिये रेसी भूमि दो जी मेरी निज की ही जाए कि मै श्रपने सुर्दे का गाड़के श्रपनी श्रांख की ग्राट क्रम ॥ ५। दिसियों ने इत्राहीम से कहा, ६। ह इसारे प्रभु इसारी युन तू तो इसारे छीच में बड़ा प्रधान है से। हमारी कवरीं में से जिस की तू चाहे उस में श्रपने मुर्दे की गाड़ छम मे से कीई तुभी श्रपनी कवर को लेने सेन रीको गा कि तू अपने मुर्दे के। उस में गासने न पाए ॥ ७। तब इवादीम वठकर खड़ा हुआ श्रीर हितियो के सन्मुख जी उस देश के निवासी ये दर्डवत् करके, दा करा यदि तम्हारी यह इच्छा दे। कि मैं श्रपने मुर्दे की गाड़के अपनी **श्राप्त की थोट कर्द तो मेरी मुनकर से** दर्द के पुत्र एप्रोन् से मेरे लिये विनती करी, र । कि वह श्रपनी मक्पेलावाली गुफा जा उस की भूमि के िसवाने पर है मुक्ते दे दे खार उस का पूरा दाम ले कि वर तुम्दारे यीच कवरिस्तान के लिये मेरी निज भूमि दे। जार ॥ १०। रप्रोन् तो हित्तियों के बीच बंदा बैठा दुया या से जितने रित्ती उस के नगर के फाठक दोकर भीतर जाते घे उन सभी के सुनते उस ने इन्नाष्टीम की उत्तर दिया कि, १९। दे मेरे प्रमु रेखा नदी सेरी युन वह भूमि मै तुमी देता हू श्रीर उस में जा गुफा है बह भी में तुक्ते देता हूँ अपने जातिभाइया के सन्मुख में उसे तुभ की दिये देता हूं से अपने मुर्दे की कबर से रख॥ १२। तब इब्राहीस ने उस देश के निवासियों के साम्दने दग्डवत् किई, १ इ.। श्रीर उन के सुनते रुप्रोन् से कदा यदि तू रेसा चारे तो मेरी सुन उस भूमि का का दाम दी बर म देने चारता दू उसे सुम से ले ले तब में अपने मुर्दे की बहां गाहूँगा॥ १४। एप्रोन् ने इब्राहीम की यह उत्तर दिया कि, १५। हे मेरे प्रभु मेरी मुन उस मूमि का दाम तो चार से श्रेकेल् रूपा है पर मेरे

<sup>(</sup>१) प्रयीत् यहावा स्पाय करेगा । (२) जूल में. फाटक ।

<sup>(</sup>१) मूल में परने प्रवर का।

मे रखा १६ । इत्राहीम ने स्प्रोन् की मानकर उस की उतना सपैया तील दिया जितना उस ने हित्तिया को सुनते कहा या अर्थात् चार सा रेसे शेकेल् जा व्यापारियों में चलते थे॥ १०। से। स्प्रोन् की भूमि जा मस्रे के सन्मुख की मक्पेला में घो बह गुफा समेत थीर उन सब वृत्तो समेत भी जी उस में थीर उस की चारा खोरके सिवाना से थे, १८। जितने रित्ती उस के नगर के फाटक दीकर भीतर जाते थे दन सभी के सास्त्रने इब्राहीम के याधिकार में पक्की रीति से षा गई॥ १८। इस के पीछे इवादीम ने वापनी स्ती सारा को उस मक्षेलावाली भूमि की गुफा में जा मसे के अर्थात् देव्रोन् के साम्दने कनान् देश में है मिट्टी दिई॥ २०। श्रीर वह भूमि गुफा समेत हितिया की श्रीर से कर्वारम्तान के लिये इन्नाहीम के ष्यधिकार में पक्की रीति से क्या गई ॥

(इसहाक् की विवाद का वर्णन)

28 इब्राहीम बूटा वरन बहुत पुर्रानया है। गया खीर यहावा ने सब वाता में उस की स्त्राशीय दिई भी॥२।सा इक्राहीम ने अपने उस दास से जी उस के घर मे पुरनिया थ्रीर उस की सारी सर्पात पर आधिकारी षा कहा अपना हाथ मेरी जाघ के नीचे रख, ३ । श्रीर मुक्त से आकाण ग्रीर पृण्यियो के परमेश्वर यहावा को इस विषय में किरिया खा कि में तेरे पुत्र के लिये कनानिया की लडकिया में से जिन के बीच तूरइनेहारा है किसी की न ले श्राक्तगा ॥ ४। में तेरे देश में तेरे ही कुटुम्बिया की पास जाकर तेरे पुत्र इस्हाक् के लिये एक स्त्री ले ग्राजगा॥ ५। दास ने उस से कहा क्या जानिये ष्ट स्त्री इस देश में मेरे पी छे भाने न चाई ते। क्या मुक्ते तेरे पुत्र को उस खेंग्रामे जहां से तूथाया है ले जाना पड़ेगा ॥ ६ । इत्राद्यीम ने उस से कहा चे श्रीर मेरी कलाभूमि से ले श्राकर सुक से किरिया

\* (

स्रीर तेरे बीच में यह ग्या है स्रापने मुर्दे की कवर साकर कहा कि में यह देश तेरे वंश की दूगा वही व्यपना दूत तेरे बागे बागे भेजेगा से तू मेरे पुत्र के लिये वहाँ से एक स्त्री ले ग्रास्मा ॥ ८। ग्रीर यदि वह स्त्री तेरे पीक्ने श्राने न चाचे तव ते। तू मेरी इस किरिया से कूट जाग्गा पर मेरे पुत्र की बद्दान ले जाना ॥ ९ । तव उस दाम ने अपने स्यामी इग्रा-हीम की जाघ के नीचे अपना हाथ रायकर उस से इमी विषय की किरिया खाई ॥ १०। तब वह दास श्रापने स्वामी के कटा में से दस कट क्वाटकर उम के सब उत्तम उत्तम पदार्थी में से फुछ कुछ लेकर पला थीर ग्रासूहरेम् में नादार की नगर के पास पहुंचा॥ १९। ग्रीर उसे ने कटा की नगर के बाहर क्क कुण के पास बैठाया वह सांभ का समय घा जब स्त्रिया जल भरने के लिये निजलती है ॥ १३। मा वद कदने लगा दे मेरे स्वामी इव्राहीम के परमेश्वर यदे। या जान मेरे कार्फ की सिंह कर थीर मेरे स्वामी इव्राहीम से कस्या का व्यवदार कर॥ १३। देख में जल को इस साते के पास खड़ा हू श्रीर नगरवासियों की वेटियां जल भरने के लिये निकली याती है॥ १४। से। ऐसा देा कि जिस कन्या से मै कटू कि अपना घडा मेरी खार कका कि मे पीक और बद्द कि से पी ले पी हैं मे तेरे कटों की भी पिलाकगी से बड़ी दी जिसे हू व्यपने दास इस्हाक् के लिये ठएशया है। इसी रीति मैं जान लूगा कि तू ने मेरे स्थामी से करणा का व्यवहार किया है ॥ १५। वह कहता ही था कि रिव्का की इन्नाहीम के भाई नाहीर के जन्माये मिल्का के पुत्र बहुएल् की बेटी थी से कन्धे पर घड़ा लिये दुर निकली खाई ॥ १६ । वद खरि सुन्दर खार कुमारी घी खीर किसी पुरुष का मुद्द न देखा घा बहु साते के पास उतर गई श्रीर श्रपना घडा भरके फिर जपर श्राई ॥ १७। तय यह दास उस से भेंट करने की दौडा खीर कहा ख्रयने घड़े में से तानिक पानी मुक्ते पिला दे॥ १८। उस चीक सरद मेरे पुत्र को बदान ले जग्ना॥ ७। स्वर्गाने कदा दे मेरे प्रमुले घोले ग्रीर उस ने फुर्तासे का परमेश्वर अहावा जिस ने मुक्ते अूरे पिता के घर घडा उतारकर दांघ में लिये लिये उस का पिला

<sup>(</sup>१) वार्याम् देशसास में का वाराम्।

दिया ॥ ९९ । जब बह उस की पिला चुकी तब कहा म तरे इंटों के लिये भी पानी तब ली भरती रष्ट्रगी जय लों ये पी न चुने ॥ २०। तय यह फुर्ती में प्रपने घड़े का जल छै। दें में चरहेल कर फिर कूएं पर भरने को दीह गई थीर उस के सब कटा के लिये पानी भर दिया ॥ २९ । जीर यह पुरुष वस की स्रोर चुपचाप श्रवंभे के गाय ताकता हुआ यह साचता या कि यदाया ने भेरी यात्रा का सुफल किया है कि नहीं॥ 📫 । जय कट पी चुके तय उम पुरुष ने धाध तीले का एक साने का नत्य निकालकर उस का दिया थार दस तीले के सोने के कहे उम के हाधा में पहिना दिये, २३। और पूका तु किम की बेटी है यह मुक्त की बता दे व्या तेरे पिना के घर में इमारे टिकने के लिये स्वान है ॥ २४। उस ने इस की उत्तर दिया में ती नाए।र् के जन्माये मिल्का के पुत्र बहुग्ल् की बंटी हू ॥ २५ । फिर उस ने उस में कहा हमारे यहां पुत्राल फ्रीर चारा बहुत है बीर टिकन के लिये स्थान भी है। दई। तथ उम पुरुष ने थिर भुकाकर यहे।या की दगहवत् काकी फटा, २०। धन्य है मेरे स्वामी दन्नाहीम का पर-मेळर यहावा कि उस ने अपनी कनगा और सञ्चार्थ का मेरे म्यामी पर से छटा नही लिया यहाया ने मुक्त क्या ठीक मार्श से मेरे स्वामी के माईबन्धुकी के घर पर पहुंचा दिया है। ३६। श्रीर उस कन्या ने दीड़कर प्रापनी माता के घर में यह सारा वृत्ताना कद सुनाया॥ २९। तथ लायान् ना रिय्का का माई या सा बाहर साते के निकट उस पुरुष के पास दीखा ॥ ३० । थार चय उस ने यह नत्य थार श्रपनी बादिन रिव्यका की दार्था में वे कड़े भी देखे श्रीर इस की यह प्रभात भी भुनी कि उस पुरुष ने मुक्त से ऐसी ऐसी बात कही तब उस पुरुष के पास गया थार ज्या देखा कि घर सारी के निकट कटों के पान राडा है। ३१। उस ने कहा है यहावा की खार से धन्य पुरुष भीतर खा तृ खो बाहर खड़ा द्यार सायान् ने कठी की क्राठिया खोलकर पुत्राल (१) नूल ने. जिल के साम्हने।

थीर चारा दिया थीर उस के थीर उस के संगी जनें के पांच धोने की जल दिया॥ ३३। तय ध्यादीन के दास की स्नागी जलपान की लिये कुछ रक्ष्या गया पर उस ने कहा में जब ली ग्रापना प्रयोजन न कद दूं तय सा कुछ न खालंगा सामन् ने कदा कप दे ॥ इस । तव उस ने कहा में तो इब्राहीम का दास हु॥ ३५। श्रीर यदीवा ने मेरे स्वामी की बड़ी आशोप दिई है सा वह वकु गया है ख़ार उस ने उस की भेड़ वकरी गाय वैल साना सपा दास दासियाँ कट खार गददे दिये हैं ॥ इई। खार मेरे स्वामी की स्त्री सारा उस का जन्माया घुड़ाये में एक पृत्र जनी कार उस पुत्र की इब्राईाम ने अपना सब कुई दिया है॥ ३९ । श्रीर मेरे स्वामी ने मुझ से यह किरिया खिलाई कि म तेरे पुत्र के लिये कनानियों की लड़िकयों मे चे जिन के देश में तूरहता है कोई स्त्रीन से श्राक्या॥ ३८। में तेरे पिता के घर श्रीर जुल के लागों के पास जाकर तेरे पुत्र के लिये रक स्त्री से श्राकंगा॥ इर । तय में ने अपने स्वामी से कहा का जानिये घर स्त्री मेरे पीक्के न प्रार ॥ ४० । उस ने मुक्त में कदा यहीया जिस के साम्दने प्रयने की जानकर म चलता खाया हू यह तेरे सत अपने दूत की भेजकर तेरी यात्रा को मुफल करेगा के तू मेरे कुल थै।र मेरे पिता के घराने में से मेरे पुत्र के लिये एक स्ती ले क्रा चकेंगा ॥ ४९ । तू तब ही मेरो इस किरिया से क़टेगा जध मेरे फुल के लोगों के पास पहुंचेगा श्राचात् यांद ये तुभी काई स्त्रीन हैं ता तू मेरी किरिया में छूटेगा ॥ ४२ । में में याज उस में ते के निकट ग्राकर करने लगा है मेरे स्वामी इग्राहीम के परमेश्वर यदे।या यदि हु मेरी इस यात्रा की सुफल करता है।, १३। तो देख में जल के इस साते की निक्षट खड़ा ए से ऐसा दी कि की क्रुमारी जल भरने के लिये निकल ग्राए ग्रीर में उस से कट्ट प्रपने घड़े में से मुक्ते घोड़ा पानी पिला, १४ । श्रीर घट मुका से फारे पी ले थीर में तेरे कटों के पीने के लिये भी है में ने घर को श्रीर कटा के लिये भी स्थान सम्बाी यह बढ़ी स्त्री हो निस की तूने मेरे स्वामी तैयार किया है ॥ इर । थार घट पुरुष घर में गया कि पुत्र के लिये ठहराया हा ॥ ४५ । में मन ही मन

यह कही रहा था कि रिव्का कन्धे पर घड़ा लिये | रोकी श्रव मुक्ते विदा कर दी कि मै व्यपने स्वामी रुए निकल ग्राई फिर बह साते के पास उतरके भरने लगी ग्रीर में ने उस से कहा मुक्ते पिला दे ॥ ४६ । थीर उस ने फुर्ती से व्यपने घडे की कन्धे पर से उतारके कहा से पी से पीड़े में तेरे कटो की भी पिलाक्सी से में ने पी लिया ग्रीर इस ने कटों की भी पिला दिया ॥ ४० । तब मै ने उस से पूछा कि त किस की बेटी है और उस ने कहा में तो नादीर् को जनमाये मिल्का को पुत्र अतुग्ल् की बेटी ह तब मै ने उस की नाज से यह नत्य ग्रीर उस के टाणें। में वे कड़े पहिना दिये॥ ४८। फिर मे ने सिर मुकाकर यदीवा की दर्व्यवत् किया ग्रीर ग्रपने स्वामी इवाहीम के परमेश्वर यहावा की धन्य कहा क्यों कि उस ने मुक्ते ठीक मार्ग से पत्त्वाया कि मे श्रपने स्वामी के पुत्र के लिये उस को भती की की ले जाज ॥ ४९ । हो ग्रव यदि तूम मेरे स्वामी के साय कृपा खार सद्वाई का व्यवदार करने चारते द्या ता मुभा से कदी ख़ीर यदि न चाइते दी तीओ मुक्त से कह दो कि मै दहिनी छोर वा बाई छोर फिब ॥ ५०। तय लावान् खीर वतुण्ल् ने उत्तर दिया यह वात यद्दीवा की स्रोर से हुई दै से सम लेगा तुमा ये न ते। भला कद सकते हैं न युरा ॥ ५९ । देख रिष्ट्रका तेरे साम्दने दै उस की ले जा ग्रीर घट यद्यावा के करे के अनुसार तेरे स्वामी के पुत्र की स्त्री द्या जार ॥ ५२। उन का यह वचन सुनकर दवादीम के दास ने भूमि पर गिरके यदेग्वा की दराडवत् किया। **५३। फिर उस दास ने सीने थैरार रूपे के ग्राप्टने थीर** वस्त्र निकालकर रिव्यका की दिये खीर उस के भाई थीर माला की भी उस ने अनमाल अनमाल यक्तुएँ दिई ॥ ५८। तव वह व्यपने संगी ननें समेत साने योने लगा श्रीर रात बहीं विताई ग्रीर तड़के उठकर कहा मुझ की श्रपने स्वामी के पास काने के लिये विदा करेगा ५५। रिम्काको माई ख्रीर माला ने कदा कम्या का इमारे पास कुछ दिन ग्रामीत् कम से कम दस दिन रहने दे फिर उस को प्रीकृ बह चली जाग्यो ॥ ५६ । उस ने उन से सह। यदे। या ने जा मेरी यात्रा की सुफल दिलग है सी तुम मुक्ते मत

के पास जाऊ ॥ ५० । उन्हों ने कहा हम फन्या की व्रलाकर पूछते है खीर देखींगे कि वह यवा कहती है। भूद । से। उन्दे। ने रिव्का की वुलाकर उस से पूका क्या तू इस मनुष्य के मा जाग्गी उसने कदा दा मे जाकर्री ॥ ५९ । तब उन्हों ने ग्रपनी बहिन रिवृका श्रीर उसकी धार्द श्रीर इत्राहीम के दाम श्रीर उम के जन सभा को विदा किया ॥ ६० । श्रीर उन्देश ने रिश्रका की आशीर्वाद देके कर्रा हे समारी व्यक्ति हू छजारी लायों की प्रादिमाता हो ग्रीर तेरा वश प्रपने वैरियो के नगरी का अधिकारी देश । इस पर रिव्यका अपनी सहीतिया समेत चली थार संट पर चकके उस पुरुष के पीके ही लिई सी वर दास रिव्यका के। साथ लेकर चल दिया ॥ ६२ । इन्हाक् जा दिक्किन देश में रहता था सा लहैराई नाम कूर्य से दीकर चला खाता था॥ ई३। खीर साभ के समय यह मैदान में ध्यान करने के लिये निकला था कि ग्रार्थ उठाकर वया देखा कि कट चले ग्राते है। ६४। थीर रिव्रका ने भी ग्राप्ते उठाकर इम्हाक की देखा थीर देखते ही कट पर से उतर पढ़ी। ६५। तव उस ने दास से पूछा जा पुन्य मैदान पर इम से मिलने के। चला आता है से। कीन है दास ने कता बह तो मेरा स्वामी है तब रिव्रका ने धुकी लेकर व्यपने मुद्द की काय लिया ॥ ६६ । श्रीर उस दास ने इस्टाक् से अपना सारा वृताना वर्णन किया॥ ६०। तय इस्टाक् रिव्का की प्रपनी माता सारा के तबू में ले श्राया श्रीर उस की व्याष्टकर उस से प्रेम किया थार इस्टाक् की माता की मृत्यु के पोके गानित हुई॥

(श्याहीन के उत्तरचरित्र जार कृति का यगन)

२५ इत्राहीम ने फ्रीर एक स्त्री किई जिस का नाम कतूरा है।। २। फ्रीर बह उस के जन्माये जिसान् योजान् मदान् मिद्रान् यिश्वाक् श्रीर ग्रूट् की जनी ॥ । क्षार योकान् ने श्रवा थीर ददान् की जन्माया ग्रीर

<sup>(</sup>१) जूल में फाटका (२) जून में आपनी माता के पीछे।

दटान् के वंश में अञ्जूरी लतूशी थार सुम्मी साग उपने ॥ ४ । द्वीर मिद्याम् के पुत्र रुपा रुपेर् इनीक् ष्मश्रीदा स्मार एत्दा हुए ये सच क्रतूरा के सन्तान हुए॥ ५। इस्टाक् का तो इब्राहीम ने श्रपना सव क्षुक दिया, ६। पर अपनी सुरैतिनी के पुत्री की कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इस्हाक् के पास से प्रव देश में भेज दिया ॥ 9 । इव्राहीम की सारी अवस्था एक सा पचहतर वरस को हुई ॥ द । श्रीर इब्राहीम का दीर्घायु देने पर बरन पूरे बुङ्गि की खबस्या में प्राथा कुट गया थीर यद अपने लोगों में जा मिला॥ १। श्रीर उस के पुत्र इस्टाक् थीर इक्मारल् ने उस की दित्ती सेहर् के पुत्र रियोन् की मसे के सन्मुखवाली भूमि में जी मक्पेला की गुफा थी उस में मिट्टी दिई, १०। श्रर्थात् जो भूमि इब्राहीम ने हिनिया से माल लिई थी उसी में इज़ाहीम श्रीर उस की स्त्री सारा दोना को मिट्टी दिई गई॥ १९। इब्राप्टीम के सरने के पीके परमेश्वर ने उस के पुत्र इस्टाक् की जी लहै-रीई नाम कूरं के पास रहता था आशीप दिई॥ (इश्नार्स् की यगायली)

१२। इब्राटीम का पुत्र इश्मारल् जिस की सारा की लैक्डो मिस्री द्वारार् दब्राद्यीम का जन्माया जनी भी उस की यह अंशायली है।। १३। दश्माएल् के पुत्रों के नाम फीर वंशावली यह दे श्रर्थात् इश्मारल् का जेठा पुत्र ते। नयायात् फिर केदार् ग्रद्वेल् मिव्सास्॥ १४। मिण्मा दूमा मस्सा, १५। घदर् तेमा यहूर् नापीश खार केदमा॥ १६। इक्साग्ल् के पुत्र ये ही दुर श्रीर इन्ही की नामों की अनुसार इन को गांधी खाँर कावनियों को नाम भी पड़े खाँर ये दी बारह श्रपने श्रपने कुल के प्रधान<sup>1</sup> हुए ॥ १७ । इश्मारल् की सार्रा व्यवस्था गक सा सैतीस वरस की हुई तब उस का प्राय कृट गया और बद अपने लेगो। मं जा मिला ॥ १८ । श्रीर उस के वन हवीला से गूर् लें जी मिस्र के सन्मुख प्रश्नूर् के मार्ग में है वस गये थार उन का भाग उन के सब भाईवन्ध्र में के सन्भुख पहा॥

(इस्हाक् की पुत्री की उत्पत्ति का वर्णन)

१९ । इंब्राहीम के पुत्र इस्हाक् की वंशावली यह है इब्राहीम ने इस्हाक् की जन्माया॥ २०। श्रीर इस्हाक् ने चालीस वरस का हाकर रिव्का की जी पहुनरास्' के वासी श्ररामी वतूरल् की वेटी श्रीर श्ररामी लावान् की वहिन श्री व्याह लिया॥ २९। इस्हाक् की स्त्री जा वाश श्री से उस ने उस के निमित्त यहावा से विनती किई श्रीर यहावा ने उस की विनती सुनी से उस की स्त्री रिव्का गर्भवती हुई॥ २२। श्रीर लडके उस की गर्भ में श्रापस में लिपटके एक दूसरे की मारने लगे तव उस ने कहा मेरी जी रेसी हो दशा रहेगी तो में क्यों जीती रहूगी श्रीर वह यहावा की इच्छा पूक्ने की गई। ३६। तव यहावा ने उस से कहा

तरे गर्भ में दो जातियां हैं

श्रीर तेरी कीख से निकलते ही दो राज्य
के लोग अलग अलग होगे

श्रीर एक राज्य के लोग दूसरे से आधिक सामर्थी
होगे

खीर वहा वेटा छोटे के अधीन होगा। २४। जब उस के जनने का समय स्राया तथं क्या प्रगट दुर्खा कि उस के गार्म से जुड़ीरे वालक है ॥ २५ । स्त्रीर पंडिला जी निकला से लाल निकला थ्रीर उस का सारा शरीर कम्बल के समान रीस्रार षा से। उस का नाम एसाव् रक्तवा गया॥ २६ । पी के उस का भाई आपने होश से एसावू की एड़ी पकडे दुर निकला थीर उस का नाम याक्षेत्र रक्त्वा गया फ्रीर जब रिव्का उन की जनी तब इस्हाक् साठ वरस का हुन्ना था॥ २०। फिर वे लडके वरुने लागे थीर एसाव् ते। वनवासी द्वाकर चतुर शिकार खेलनेहारा हो गया पर याकूव सीधा मनुष्य या श्रीर तंतुश्रों से रहा करता या॥ ३८। श्रीर इस्हाक् जो एसाय् के यहर का मांस खाया करता था इस लिये वट उस में प्रीति रखता था परं रिव्का याकूव से प्रीति रखती थी।

<sup>(</sup>१) मूल,में यानुसार।

<sup>(</sup>१) धर्यात् धाराम का मैदान । (२) ग्रार्थात् राम्रार ।

<sup>(</sup>३) पार्यात् प्राह्मा भारनेहारा ।

२१ । याज्ञव भावन के लिये कुछ रिक्ता रहा चा बीर एसाव मैदान से घका हुआ खाषा ॥ ३०। तव मसाथ ने याकूत्र से कहा शह जा लाल बहतु है उसी लाल यस्तु में से मुसे कुछ खिला क्योंकि में चका है। इसी कारण उस का नाम एदोम्' भी पहा ॥ इ९ । याकुष ने कहा अपना पहिलोठे का एक आज मेरे ष्टाय वैच दे ॥ इर। रसाव ने कहा देख में तो यभी मरने पर इं सा पहिलाठे के इस से मेरा क्या लाम होगा ॥ इड । याकुञ्ज ने कदा मुक्त से व्यक्ती किरिया खा सा उस ने इस से किरिया खाई श्रीर प्रापना यहिली हे का दक याकृष के शय बेंच डाला॥ 28 । इस पर याकुब ने एसाव की रोटी खार दिकाई हुई महूर की दाल दिई खीर टर ने खाया विया तव चठकर चला राया ये। रसाव ने छपना पाँउली ठे का इक तुट्ड जाना॥

(इम्हाक् का क्सान्त )

२६. श्रीर उस देश में श्रकात पड़ा बह उस पहिले स्रकात में स्रवा षा जो इत्राहीस के दिनों में पड़ा घा। से इस्टाक् गरार् की प्रतिश्रुतियों के राक्षा प्रवी-मेलेक् के पास गाया॥ २। वद्या यदाया ने उस की दर्शन देकर कहा मिल में मत जा सा देश मे तुमी वता इं उसी में रह ॥ ३। इसी देश में परदेशी द्दाकर रह थार में तेरे वंग रहंगा खीर तुक्के व्याजीय टूंगा श्रीर ये सब देश में तुम की धीर तेरे वंश की दूँगा छीर हो किरिया में ने तेरे पिता इलाहीम से साई थी उसे में पूरी कदंगा ॥ 8 । स्त्रीर में तेरे वंश की प्राकाश के ताराग्रह के समान बहुत कथा। थार तरे वंश का ये सब देश हुंगा थार पृश्चित्री की चारी जातियां तेरे छंश के कारय श्रयने की धन्य मानेंगी ॥ ५ । क्वोंकि स्ट्राडीम ने मेरी मानी कीर विधियों श्रीर ह स्था की पाला 🛚 ई। हेर इस्हाक् गरार्में रह तया ॥ ७। चत्र दर कृत के लोगो

ने उस की स्त्री के विषय में पूछा तय उस ने यह सेविकर कि यदि में इस की व्यवनी स्त्री कई ती यहां के लोग रिव्का के कारण जी कुन्दरी है सुक को मार डाली। उत्तर दिया वह ती मेरी बहिन है। दा तब उस की वहां रहते वहुत दिन कीत गये तय मक दिन पलिशतियों के राजा अधीमेलेक् ने खिड़की से से भामके का देखा कि इत्हाक यपनी स्त्री रिवृक्ता के साथ क्रीडा कर रहा है। र तव व्यवीमेलेक् ने इस्टास् की वुलवाकर कदा घट ता निश्चम तेरो स्त्री है फिर तु ने क्योंकर उस की ग्रापनी बहिन करा इज्हाइत ने उत्तर दिया में ने सीचा था कि रेसा न हा कि उस के कारत मेरी मृत्यु देरा। १०। प्रकीनेलेक् ने कहा तू ने इस चे यइ क्या किया था ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी स्त्री के साथ सदस से कुकर्म कर सकता थार त इस के। पाप में फंसाला ॥ ११ । श्रीर खडीमेलेक् ने श्रापनी सारी प्रजा की श्राचा दिई कि के कोई उस पुरुष की वा उस की स्त्री की हूरगा से निश्चय मार हाला जास्मा ॥ १२ । मेंतर इस्टाक् ने टस देश में केता वाया और उसी वरस में मा ग्रुटा फल पाया श्रीर यहावा ने उस की श्राघीद दिई॥ १३। श्रीर वह वड़ा ग्रीर दिन दिन उस की वडती होतीं चली गई यहां लें कि वह स्रोत महान् है। गया ॥ 98 । जय इस को भेड बक्री गाय वैल खार बहुत से दास दासियां हुई तब प्रांत्र्यूती उस से डाइ करने लगे॥ १५। से जितने कृत्यों की उस के पिता इब्राहीस के टासें ने इब्राहीम के बीते सी खादा था उन की पालिश्तियों ने सिट्टी से सर दिया॥ १६। एव अवीमेलेक् में इस्टाक् से कटा हमारे पास से चला दा क्योंकि तू इस से बहुत सामर्थी है। राया है।। १९। सा स्म्हाक् वहां से चला गया थीर गरार् के नाले में श्रपना तम्बू खड़ा करको वहा रहने लगा॥ १८। तद्य दे। कूर्ण उस की द्या में ने उसे माया पा उस की थार मेरी आजायां पिता इज़ाहीम के दिनों में खादे गये थे सीर इत्राहीम के मरने के पीके पलिश्तियों से भर दिये गये थे उन की इन्हाक् ने फिर से खुदबाया थीर उन के वे ही नाम रक्खे तो उन के पिता ने रक्खे

<sup>(</sup>१) ऋयात् र न ।

भ्रे॥ १९ । फिर इस्हाक् के दासी की नाले में खादते खादते यहते जल,का एक साता मिला॥ २०। तब गरारी चरवाद्दों ने इस्हाक के चरघाद्दों से भगहा करके कहा कि यह जल इसारा है से उस में उस फूर का माम एसेक् रक्का इस लिये कि वे उस में भगाई थे॥ २९। फिर उन्हाने दूसरा क्यां खोदा थीर उन्दों ने उस के लिये भी काहा किया से उस में उस का नाम सिद्या रक्का ॥ २२। तव उस ने यहां से कूच खरके एक छीर कूआं खुदवाया थ्रीर उस के लिये उन्हों ने आहा न किया सी उस ने उस का नास यह कदकर रहावीत् रक्खा कि श्रव ते। यद्दीया ने इमारे लिये बहुत स्थान दिया है थै।र इस इस देश में फूर्ल फर्लेगे। २३ । बदां से बद घेर्जेंबा की गया ॥ २४ । छीर **चसी दिन यद्दीया नै रात की उसे दर्शन देकर क**हा मैं तेरे पिता इब्राहीम का परमेश्वर ट्रं मत हर क्योंकि में तेरे संग्र हूं खीर खपने दास दब्राहीम के कारम तुक्ते खाशीप दूगा थ्रार तेरा वंश बढ़ाडंगा। ३५। तय उस ने यहाँ एक वेदी बनाई खीर यहावा में प्रार्थना किई थै।र अपना तम्बू बही खड़ा किया श्रीर वदां इस्टाक् के दासें ने एक कूणां खादा॥ स्ड । तव श्रवीमेलेक् श्रपने मित्र श्रदुक्तत् श्रीर धपने सेनापति पीकील् का चंग लेकर गरार् से उस के पास गया॥ २०। इस्हाक् ने उन से कहा तुम ने मुक्त से बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था सा ग्रव मेरे पास क्या ग्राये हा॥ भ्रा । उन्हों ने कहा इस ने तो प्रत्यन देखा है कि यहावा तेरे संग रक्षता है सा दम ने साचा कि तू जा यहावा की श्रोर से धन्य है सा इमारे श्रीर तेरे बीच में किरिया खाई जाए थ्रीर दम तुम से इस विषय की वाचा वन्धारं, २९। कि जैसे तुम ने मुक्ते नहीं क्रूया वरन मेरे साथ निरी भलाई किई है ख़ौर मुक्त की कुणत चेम से बिदा किया इस के अनुसार में भी तुम से क्षुक खुराई न कहंगा॥ ३०। तब उस ने उन की नेयनार किई थीर उन्दें ने खाया पिया ॥ ३१।

विद्यान को उन सभी ने तड़के उठकर आपस में किरिया खाई तब इस्हाक् ने उन की विदा किया और वे कुशक जैम से उस की पास से चले गये॥ इस । उसी दिन इस्हाक् के दासों ने आकर आपने उस खोदे हुए कूए का वृतान्त सुनाक कहा कि हम की जल का एक सेता मिला है॥ इड़ । तब उस ने उस का नाम शिवा रक्षा इसी कारण उस नगर का नाम शांत लों वेशेंबा पड़ा है॥

३८। जब एसाव् चालीस व्यस का हुआ तब उस ने हिती वेरी की वेटी यहूदीत् श्रीर हिती एसान् की वेटी वासमत् की व्याह लिया॥ ३५। श्रीर इन स्त्रियों के कारण इस्हाक् श्रीर रिव्नका के मन की खेद हुआ।

(याकृष ग्रीर एसाध् की बाशीबाद मिलने का वर्णन)

२७. ज्ञब इन्दान यूका है। गया थार गर्द कि उस की सूक्षतान था तब उस ने अपने जेठे पुत्र एसावू को बुलाकर कचा है मेरे पुत्र उस ने कदा वया आचा॥ २। उस ने कदा सुन में तो बूढ़ा द्या गया हू थार नदीं जानता कि मेरी मृत्य का दिन कव द्वागा॥ ३। से श्रव तू श्रपना तर्कश्च थार धनुप स्रादि दृषियार लेकर मैदान में जा थार मेरे लिये थाडेर कर ले था॥ ४। तब मेरी रुचि के **श्रनुसार स्वादिष्ट भे। जन बनाकर मेरे पास से श्राना** कि मैं उसे खाकर मरने से पहिले तुमें जी से खाशीर्घाद दूं॥ ५। तव एसाव् यहिर करने की मैदान में गया। जब इस्टाक् एसावू से यह वात कह रहा था तव रिव्यका सुन रही थी॥ ६ । से। उस ने आपने पुत्र याकूय से कहा सुन में ने तेरे पिता की तेरे भाई रसाय से यह कहते सुना कि, १। तू मेरे लिये श्रहेर करके उस का स्वादिष्ठ भे। जन बना कि मैं उसे खाकर तुभे यद्दावा के खागे मरने से पृद्धिले खाशीर्वाद दूं॥ ८। सा अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन श्रीर मेरी यह ग्राचा मान कि, ९। वकरियों के पास जाकर वकरियों

<sup>(</sup>१) ग्र्यांत् फगटा। (२) ग्र्यांत् विरोध। (३) ग्र्यांत् चिडा स्थातः

<sup>(</sup>१) अर्थान् किरिया । (२) अर्थान् किरिया का कुआ।

लिये उस की रुचि के यनुसार उन के नार का स्वादिष्ट भोजन बनाक्शी॥ १०। तब तु उस की अपने पिता के पास ले जाना कि घट उसे खाकर मरने से पहिले तुभा की आशीर्वाद दे॥ १९। याकूव ने अपनी माता रिव्का से कदा सुन मेरा भाई एसाव् ता रीखार पुरुष है छै।र में रामदीन पुरुष हू॥ १२। वया जानिये मेरा पिता सभी ठटोलने लगे सा में उस के लखे मे ठग ठददगा थार बाशीय के बदले साप दी कमा-क्या। १३। उस की माता ने उस से कहा है मेरे पुत्र खाप तुमा पर नहीं सुमते पर पहें तू कीवल मेरी सुन श्रीर जाकर वे वज्जे मेरे पास से स्ना॥ ५८। तथ याक्रव जाकर उन की अपनी माता के पाच ले ष्याया श्रीर माता ने उस की पिता की दक्ति की की यह श्रामीधीद दिया कि थ्रनुसार स्वादिष्ट भोजन वना दिया॥ १५'। तब देख मेरे पुत्र का सुगन्ध जो रिव्का ने अपने पहिलैकि पुत्र रसाव् के इन्दर वस्त्र जी उस के पास घर में घे लेकर आपने लड्डरे पुत्र विदे हो। याकुत्र की पहिना टिये, १६। श्रीर वक्तरियों की २८। सा परमेश्वर तुक्ते व्याकाश से क्रीस बहीं की खालें की उस की दायों मे थार उस के थार भूमि की उत्तम से उत्तम उपन चित्रने गले मे लपेट दिया, १०। खैर वह स्वादिष्ट थीर बहुत सा खनान थीर नया दाखमध्र दे भाजन श्रीर अपनी वनाई हुई राटी भी अपने पुत्र र्र । राज्य राज्य के लेगा तेरे बाधीन हो याकूव के दाथ में दिई॥ १८। से वह अपने पिता श्रीर देश देश के लेगा तुभी दगहवत् करि के पास गया श्रीर कदा है मेरे पिता उस ने कहा त्र अपने भाइया का स्वामी हा क्या यात है हे मेरे पुत्र तू कीन है ॥ १९ । याकृष थीर तेरो माता के पुत्र तुमें दरहवत् करि ने अपने पिता से कहा में तेरा लेठा पुत्र एसाव्हें हू को तुमे साप दें से बाप ही सापित है। मै ने तेरी खाजा के अनुसार किया है से। उठ खार थ्रीर जा सुक्ते खामीर्वाद दें सा खामीय पारं॥ बैठकर मेरे अदेर के मांच में से खाकि तू जी से मुक्ते ३०। यह साम्रोबीद इस्हाक् याकृव की दे ही ष्माशीर्वाद दे ॥ २०। इस्टाक् ने खपने पुत्र से कहा चुका शार याकूव अपने पिता इस्हांक् के साम्दने से हे मेरे पुत्र क्या कारण है कि वह तुमें ऐसे मट मिल निकलता ही था कि एसाव् ग्रहर लेकर था पहुचा॥ गया उस ने उत्तर दिया यह कि तेरे परमेश्वर यहे।वा ५१। तब वह भी स्वादिष्ठ भेाजन वनाकर व्यपने पिता ने उस की मेरे साम्बने कर दिया॥ २९। फिर इस्टाक् ने याकृष से कहा है मेरे पुत्र निकट था मे वठकार खपने पुत्र के खदेर का मांच खाकि तू मुक्ते तुक्ते ठठोलकर जानू दि पू अचमुच मेरा पुत्र एसाव् जी से याशीर्वाद दें ॥ ३२। उस की पिता इस्टाक् है वा नहीं ॥ २२। अध याकूळ श्रपने पिता इम्हाक्। ने उस से पूछा तू कीन है उस ने कहा में तो तेरा के निकट राया थार उस ने उस की उटालकर कहा होडा पुत्र एसाव् हूं ॥ ३३ । तस इस्हाक् ने अत्यन्त घोल तो याकूय का सा है पर ",थं एसाव् ही की चरधर कापते हुए कहा फिर यह कैं।न या जो खहेर (१) मूल में तेरा साप। (२) ूस में मुफी देखा। करको मेरे पास ले आया था और मे ने तेरे आने

को दो प्रच्छे प्रच्छे बच्चे से या थीर में तेरे पिता को | से जान पहते हैं ॥ ५३ । श्रीर उस ने उस की नहीं चीन्दा क्योंकि उस के द्वाप उस के भाई एसाय के से रीखार धे से। उस ने उस की खाशीकीद दिया। २४। थार उस ने प्रका क्या तू सचमुच मेरा एत्र एसाव् है उस ने कहा हो में हूं। २५। तस्र उस ने कहा भे। जन को मेरे निकट लें स्ना कि मै तुक स्नपने पुत्र के अहर के मार में से खाकर तुके जी ये आशीर्याद दं तथ यह उस की। उस की निकट ले प्राया श्रीर उस ने खाया श्रीर वह उस के पास दाखमधु भी लाया और इस ने पिया ॥ २६ । तव इस के पिता इस्हाकृने उस से कहा है मेरे पुत्र निकट ग्राकर मुभे चूम॥ ३७। उस ने निकट काकर उस की चूमा श्रीर उस ने उस के वस्त्री का सुगन्ध याकार उस

50

रेसे खेत का सा है जिस पर यहावा ने आशीप

के पास ले क्याया श्रीर उस में कहा दे मेरे पिता

को आणीर्वाद दिया वरन उस का आणीप लगी भो रहेगी ॥ ५४ । प्रापन पिता की यद वात सुनते ही एसाञ्च ने क्रत्यना कचे क्रीर दु सभरे स्वरं से चिल्लाकर अपने पिता से कहा है मेरे पिता मुक्त की भी जाजीधीद दे॥ ३५। उस ने कहा तेरा भाई धूर्तता से जाया जार तेरे विषय के जाकीवाद की लेके चला गया॥ ३६। उस ने कथा यगा उम का नाम याज्ञव यथार्थ नहीं रक्या गया उस ने मुसी दी बार ग्रहेंगा मारा मेरा पहिलाठे का एक तो उस ने से भी लिया था थार खब देख उस ने मेरे विषय का प्राभीवीद भी ले लिया है फिर उम ने कटा वया हु ने मेरे लिये भी कोई आशीर्घाद नहीं साच रक्ता है ॥ ५०। एम्हाक् ने ग्साय् की उत्तर देकर कदा सुन में ने उस की तेरा स्वामी ठदराया थीर वंस के सब भाइयों के। इस के ग्रधीन कर दिया भीर जनाज जीर नवा दारामधु देकर उस का पुष्ट किया है से। एवं है मेरे पुत्र में तेरे लिये प्रशा करने। ३८। यमा व न ग्रपने पिता से करा है मेरे पिता क्या तरे मन में एक दी आशीर्याद है है मेरे पिता मुक्त की भी श्राशीदीद दे ये। कदकर एसाव् फूट फूटके रोया ॥ इर । उस के पिता सम्लाक् ने उस से करा

नुन तेरा निवास उपजाक भूमि पर दे। थीर कपर ने श्राकाश की श्रीम उस पर पड़े॥ ६८। श्रीर तु श्रापनी तलबार के बल से सीग क्रार यपने भाई के अधीन तो दे।र पर तब हू स्त्राधीन है। जाण्गा राय उस कि ज़म की अपने करधे। पर से तीह फेके।

४९। एसाव् ने जी याकृत्र से प्रयने पिता के दिये दुए श्राजीर्थाद के कारण दीर रक्ता से उस ने सेचा कि मेरे पिता के अन्तकाल का दिन निकट दें तब में प्रपने भाई याक्रव की घात करा। ॥ ४०। जब रिव्का का प्रपने पाँचेती है पुत्र गमाय् की ये यातं व्यताई राई तब उम ने अपने लटुरे पुत्र यामूब की बुलाकर

से पांदले सब में में मुक्त मुक्त खा लिया थार उस। अपने मन की धीरज दे रहा है ॥ ४३। सा अब हे मेरे पुत्र मेरी सुन ग्रीर दारान् की मेरे भाई लायान् के पास भाग जा॥ १४ । श्रीर घोडे दिन ले। श्रर्थात् जब लों तेरे भाई का क्रोध न उतरे तब ला उसी को पास रहना॥ ७५। फिर जब तेरे भाई का क्रोध तुभ पर से उतरे श्रीर को काम तू ने उस से किया है उस की वह भूल जाए तब में तुमें वहा से घुलवा भेजूगी ऐसा ध्योँ है। कि एक ही दिन में मुर्भे सुम दोना से रहित दोना पहे ॥

४६। फिर रिव्का ने इस्टाक् से कदा दिती लडिकिया के कारण में अपने प्राच से घिन करती टू सा यदि ऐसी किती लडकियों में से जैसी ये देशी लड़िकया है याषूय भी एक की कही व्याह ले र तो मेरे जीवन में क्या लाभ छागा। तव इस्हाक् ने याकृव की घुलाकर आशीर्वाद दिया श्रीर याचा दिई कि हू किसी कनानी लडकी को न व्याद सेना ॥ २। पट्टेनरीम में खपने नाना यतृष्ल् के घर जाकर वदा अपने मामा लावान् की ग्क वेटी की व्याष्ट लेना ॥ ३ । श्रीर सर्वशक्तिमान् इंख्यर तुमे आशीप दे कीर फुला फलाकर बढ़ार क्षीर तुराज्य राज्यकी मगडली का मूल देता। ४। क्रीर यह तुमें क्रीर तेरे वंग की भी इल्लाहीम की सी श्राशीय दे कि तू यह देश जिस में तू परदेशी हाकर रहता है थार जिसे परमेश्वर ने द्वाहीन की दिया या उस का योधकारी देा नार ॥ ५। श्रीर दस्दाक् ने याकूव की विदा किया और वह पट्टनराम् की श्ररामी वतूण्ल् के उस पुत्र लावान् के पास चला जा याकूव थार रसाय की माता रिव्यका का भाई या ॥ ६ । जब इस्टाम् ने यामूब की गाणीवीद देकर पट्टनरास् भेज दिया कि यह यहीं से स्त्री व्याद लाए श्रीर उस की आशीर्घाद देने के समय यद याचा भी दिई कि हू किसी कनानी लडकी की व्याद न लेना,, ७। थ्रीर याकूब माता पिता की मानकर पट्टनराम् की चल दिया, ८। तय रसाव् यह सब देखके और यह भी साचकर कि कनानी कदा सुन तेरा भाई ग्साय तुर्भे छात करने के लिये लड़िक्क्यां मेरे पिता इस्टाक् का छुरी लगती है, (१) उन में. प्रामी गरम । (२) मूल में जाका।

<sup>(</sup>१) मूल में, प्रापनी गद्या (२) मूल में श्रीका

की और उस की भेड़ बकरिया का भी देखकर याकूब ने निकट सा कूएं के सुद्ध पर से पत्थर की लुढकाकर श्रापने मामा लायान् की भेड वक्तरिया का पिला दिया ॥ १९। तब याकूब ने राष्ट्रेल् की दूमा थीर कवे स्यर से राया ॥ १२। श्रीर याक्रय ने राधेल् का वता दिया कि मैं तेरा फुफेरा भाई दू अर्थात् रिख्न का पुत्र हू तय उस ने दोड़के श्रपने पिता से कह दिया ॥ १३। ग्रपने भाजे याकृष का समाचार पाते नी लाखान् उस से भेट करने की दीड़ा थीर उस की गले लगाकर चुमा फिर अपने घर ले आया और यासूय ने लायान् से प्रपना सब वृतान्त वर्णन किया॥ १४। तब लायान् ने उस से कहा तू तो सचमुच मेरा छाड़ मांस है। थैंार याकूब उस के साथ महीना भर रहा॥ १५। तव लावान् ने याकृत्र से कटा भाईवन्यु दीने के कारण ती तुभ से मैतमेंत सेवा कराना सुभी रुचित नहीं है सा कह दे में तुमी सेवा की वदले षया दू॥ १६ । लायान् के दें। येटियां घी जिन मे से यहो का नाम लेया थ्रीर छोटो का रादेल् है। १०। लेका के तो चून्धली क्रार्य थी पर रादेल् रूपवती थ्रीर सु<sup>इ</sup>दर थी॥ ९८ । मेा याक्रूब ने जी राद्येल् से प्रीगत रखता था कहा में तेरी छ। टी बेटी रावेल् के लिये सात वरस तेरी मेवा कद्या ॥ १९ । लावान् ने कटा उने पराये पुरुष की देने से तुक्त की देना उत्तम देशा से तू मेरे पास रह ॥ २०। से याकूव ने राचेल् को लिये सात यरम सेवा किई श्रीर वे उस की राष्ट्रेन् की प्रीति के कारण चाडे ही दिना के वरावर लान पढे ॥ २९ । तय याकृव ने लावान् से कदा मेरी म्बी मुभी दे श्रीर में उस को पास जानगा स्थोंकि मेरा समय पूरा है। तथा है॥ २०। से लावान् ने उस स्थान के मय मनुष्यां की युलाकर गमट्टा किया श्रीर उन की जेयनार किई॥ २३। साभ के समय वट श्रपनी येटी लेश्रा की याकृत्र के पाम ले गया श्रीर उस ने उस से प्रसंग किया॥ > । श्रीर लाबान् ने श्रपनी बेटी लेग्रा की उम की लैंग्बही होने के लिये श्रपनी लै। गड़ी जिल्पा दिई ॥ ५५ । भार की मालूम

भी से। स्पपने पिता की भेड स्वकरियों की लिये हुए | हुआ कि यह ता लेखा है से। उस ने लाखान् से कहा क्या गई॥ १०। ष्रपने मामा लावान् की घेटी राहेल् यह तू ने मुक्त से क्या किया है मै ने तेरे साथ रहकर जो तेरी सेवा किई से ध्या राद्देल् के लिये नहीं किर्दक्ति तूने मुक्त से ख्यों ऐसा इन्ल किया है। २६ । लावान ने कहा हमारे यहा ऐसी रीति नहीं कि जेठी से परिले दूसरी का विवाह कर दे॥ २०। इस का श्राठवारा तो पूरा कर फिर दूसरी भी तुमी इम सेवा के लिये मिलेगी जेर तू मेरे साथ रहकर छैर सात वरस ले। करेगा ॥२८। सा याकूव ने ऐसा करके लेखा के खठवारे की पूरा किया तव लावान् ने उसे प्रपनी बेटी राऐल् की भी दिया कि वद उस की स्त्री दो॥ २९। थ्रीर लायान् ने श्रपनी घेटी रादेल् की लैक्डी द्दोने के लिये पापनी लैंग्ग्डी विक्दा की दिया ॥ 50 । तय याकूव राष्ट्रेल् के पास भी गया और उस की प्रीति लेखा से क्राधिक उसी पर हुई खैार उस ने लावान के साथ रहकर श्रीर भी मात बरस उस की सेया किई॥

> ३१। जय यदेग्या ने देखा कि लेखा खोप्रेय दुई तव उस ने उस की कोख खोली पर राहेल् बांभ रही॥ इ२। से। लेक्या गर्भवती हुई फ्रीर एक पुत्र जनी थीर यह फहकर उस का नाम स्थेन्। रक्खा कि यदीयाने जी मेरे दुख पर हृष्टि किई दै से स्रय मेरा पति सुक्ष से प्रीति रक्खेगा॥ ३३। फिर वह गर्भवती देक्तर एक पुत्र ग्रीर जनी ग्रीर घाली यह मुनके कि मै श्राप्रिय हू यदे। या ने मुक्ते यह भी पुत्र विया इस लिये उस ने उस का नाम शिमान् रक्खा ॥ इष्ठ । फिर यह गर्भवती दे।कर एक पुत्र ग्रीर जनी श्रीर कचा श्रव की वार ते। मेरा पति मुक्त से मिल जाएगा क्यों कि मै उस के तीन पुत्र जनों हूं इस लिये उस का नाम लेवी रक्ष्या गया ॥ ३५ । श्रीर फिर वह गर्भवती द्वाकर एक थीर पुत्र जनी थीर कदा स्रव की बार तो में यदावा का धन्यवाद कर्या इस लिये उस ने उस का नाम यहूदा रक्तवा तव उस का जनना वन्द द्वी गया॥

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् देखे। येटा । (२) ग्रार्थात् सुन लेना । (३) ग्रार्थात् जुटना। (8) प्रार्थात् जिस का धन्यवाद हुमा रे।

३०. जुब राष्ट्रेल् ने देखा कि याकूब के मुझ से सन्तान नहीं होते तब बह

ष्रपनी बहिन से साद करने लगी थैं।र याकुब से कदा मुभी लडको दे नहीं तो मर जाकारी ॥ २। तय याक्य ने राद्वेल् से क्रोधित द्वाकर कद्दा क्या मे परमेख्वर ह तेरी केंग्रिय तो उसी ने बन्द कर रक्खी है॥ इ। र्राहेल् ने कहा अच्छा मेरी लै। एडी बिल्हा हाजिर है उसी के पास जा वह मेरे घुटने। पर जनेशी थ्रीर इस की द्वारा मेरा भी घर बसेगा ॥ 8 । से उस न च से स्रापनी लाराङी विल्हा की दिया कि वह उस की स्त्री है। श्रीर याकूब उस के पास गया॥ ५। ख्रीर विरदा गर्भवती द्वाकर याकूव का जन्माया रक पुत्र जनी ॥ ६ । ग्रीर राहेल् ने कहा परमेश्वर ने मेरा न्याय चुकाया श्रीर मेरी धुनकर मुक्ते एक पुत्र दिया इस लिये उस ने उस का नाम दान् रक्खा॥ ७। श्रीर राचेल्की लेंग्स्डी बिल्हा फिर गर्भवती हाकर याकूब का जन्माया एक पुत्र थार जनी ॥ ८। तव राहेल् ने कहा मै ने अपनों बहिन के गाय वहे वल से लिपटकर मल्लयुट्ट किया ग्रीर श्रव जीत गई या उस ने उस का नाम नप्नाली रक्ष्या॥ १। जब लेखाने देखा कि मै जनने से रहित दे। गई दूतव उस ने ष्रपनी लैंगिकी जिल्पा की लेकर याकूब की स्त्री दे।ने के लिये दे दिया॥ १०। श्रीर लेखा को लागडी जिल्ला भी याकूब का जन्माया एक पुत्र जनी॥ १९। तब लेखाने कहा ख़द्दी भाग्य थे। उस ने उस का नाम शाद् रक्खा॥ १२। फिर लेशा की लै। यही जिल्पा याकूब का जन्माया एक पुत्र ग्रीर जनी॥ १३। तब लेखा ने कहा में धन्य हू निश्चय स्त्रिया मुक्ते धन्य कदेगी सें। उस ने उसे का नाम खाणेर्' रक्खा॥ 98 । ग्रोडू की कटनी के दिनों में इब्बेन् की मैदान में दूदा फल मिले थैं।र छड़ उन की अपनी माता लेश्रा के पास से गया सब राइेल् ने लेबा से काडा श्रपने पुत्र को दूदाफ सों में से कुछ मुनो दे॥ १५ ।

इस ने उस से कहा तूने जा मेरे प्रति की ले लिया थै से बबा के हो वात है यव बबा तू मेरे पुत्र के द्दाफल भी लेने चाइती है राहेल् ने कहा खच्छा तेरे पुत्र के दूटाफला के पलटे में घट श्राज रात की तेरे मग सेएगा ॥ १६ । सा साभ की जब याकूव मैदान से खाता था तब लेखा उस से भेट करने की निकली थ्रीर कहा तुभी मेरे घी पाम प्राना घे। गा क्यों कि मै ने श्रपने पुत्र के दूदाफल देकर तुक्ते सच-मुच मे।ल लिया है तब बहु इस रात की इसी के स्मा साया ॥ १९ । तव परमेग्टर ने लेखा की सुनी से। वह गर्भवती टाइतर याक्रव का जन्माया पांचवां पुत्र जनी॥ १८। तय लेखां ने कहा में ने जो थयने पति को अपनी लैक्डी दिई इस लिये परमेश्दर ने मुभे मेरी मज़री दिई है सा उस ने उस का नाम इस्डाकार् रक्खा ॥ १९ । श्रीर लेग्रा फिर गर्भवती होकर याकुव का जन्माया इटटा पुत्र अनी॥ २०। तय लेखा ने कटा परमेज्यर ने मुक्ते खेळ्ळा टान दिया है श्रव की वार मेरा पति मेरे स्मा बना रहेगा क्यों कि मैं उस के जन्माये छ पुत्र जनी हूं से। उस ने उस का नाम जबूलून् रक्ता ॥ २१। पीक्षे उस के एक बेटी भी हुई थार उस ने उस का नाम दीना रक्या॥ ३२। श्रीर परमेश्वर ने राम्रेल् की भी सुधि लिई ग्रीर उस की सनकर उस की के। ख खोली ॥ २३ । से। वष्ट गर्भवती देवकर एक पुत्र बनी श्रीर करा परमेक्टर ने मेरी नामधराई की दूर कर दिया है॥ २४। सा उस ने यह कदकर उस का नाम यूस्फ रक्खा कि परमेश्वर सुके एक पुत्र ग्रीर

२५। जब राहेल् यूसुफ क्या जनी तब याकूब ने लावान् में कहा मुक्ते विदा कर कि में श्रपने देश श्रीर स्थान क्या जाज ॥ २६। मेरी स्त्रिया श्रीर मेरे लडकेवाले जिन के लिये में ने तेरी सेवा किई है उन्हें मुक्ते दें कि में चला जाज तू तो जानता है कि में ने तेरी कैसी सेवा किई है ॥ २०। लावान् ने

<sup>(</sup>१) श्वर्षात् न्याची । (२) खर्षात् नेरा नल्लयुष्ट । (३) खर्षात् सीमाग्य । (४) मूझ में येटिया । (६) क्वर्षात् धन्य ।

<sup>(</sup>१) धर्यात् मजूरी में मिला। (२) धर्यात् नियास ।

<sup>(</sup>६) अर्थात् यह दूर करता है। या यह ग्रीर भी देगा।

उस से कहा यदि तेरी दृष्टि में में ने प्रनुग्रह पाया पीने के लिये प्रार्व तब गाभिन ही गई ॥ ३९ । स्रीर मुक्ते कुछ न दे यदि तू मेरे लिये च्या काम करे ते। में फिर तेरी भेड वक्तरियों की चराक्ता। ग्रीर उन की रक्षा फर्यगा ॥ ३२ । में याज तेरी सब भेड बक-रियों के बीच राक्तर निकल्गा कीर का भेड़ वा यकरी चित्तीवाली वा चित्कवरी हा श्रीर जा भेड काली दें। थार हो। यजनी चित्जवरी वा चित्ती-वाली हा उन्हें में प्रलग्न कर रक्ष्मा श्रीर मेंगे मृत्ररी व दी उद्दरेगी ॥ इह । ग्रार जव ग्रागे का मेरी महारी की चर्चा तेरे साम्दर्भ चले तव मेरे धर्मा की यही साबी दागी व्यर्थात वक्तिया में से जी कीई न चित्ते वाली न चित्कवर्री दे। शीर भेड़े। मे से जे। फीर्च फाली न दे। हा यदि नेरे पास निजले ता चारी की ठहरेगी ॥ ३४। तब लावानु ने कहा तेरे करने के यनुमार है। ॥ ४५। मा उस ने उसी दिन सब धारीवाले थार चित्कवरे वकरा थार सब चित्तीवाली ग्रीर विकायरी वक्तरियों की वर्षात् जितनिया में कुछ उजलायन या उन की ग्रीर स्व काली भेड़ा का भी खला करके खपने पुत्रों के छाध सीप दिया ॥ इ६ । ख्रीर उस ने ख्रपने ख्रीर याकूय के बीच में तीन दिन के मार्ग का ग्रन्तर ठहराया सा याकुव लावान् की भेड वकरियां की चराने लगा ॥ ३०। श्रीर याकुव ने चिनार थीर वादाम थीर श्रमीन् वृक्षी की एरी हरी कृष्टिया लेजर उन के क्लिक कही कही कीलक उन्हें गंहेरीदार बना दिया, ३८। शार कीली सुर्व को हियों की भेड़ छक्रीरेयों के साम्यने उन के पानी पीने के फड़ीतों में खड़ा किया और जब व

है ते रह जा वयों कि में ने लक्षण से जान लिया है कि इयों के साम्दने गाभिन देशकर भेड़ वकरियां धारो-कि यद्दोवा ने तेरे कारण से मुक्ते आशीय दिई है ॥ वाने चित्तीवासे ग्रीर चित्कवरे बच्चे बनी ॥ ४०। तब २८। फिर उस ने कहा हू ठीक बता कि में तुक की याकूब ने भेड़ों की बच्ची की अलग अलग किया क्या हूं थीर में उसे हूंगा ॥ २ । उस ने उस से थीर लायान् की भेड वकरिया के मुंह की चित्तीवाले कहा है जानता है कि में ने तेरी कैसी सेवा कि ई थार सब काले बच्चों की ग्रार कर दिया ग्रार ग्रामन थीर तेरे पशु नेरे पास किस प्रकार से रहे॥ ३०। भुगडो की उन से ग्रला रक्का ग्रीर लाखान् की मेरे याने से पहिले वे फितने थे फार खब फितने हो भेड वक्तरिया से मिलने न दिया॥ 8९। खीर जब गये हैं और यहाया ने मेरे थाने पर तुके ता आशीय जब बलवन्त भेड वर्जारयां गामिन दाती थीं तब दिई है पर में अपने घर का काम कय करने पालगा॥ तो याजूब उन इंड्विंग की कठीता में उन के साम्बन ३१। उस ने फिर फरार मृति वया दूयाकृष्य ने कहा तूरिय देता था जिस से वे कि वियो की देखती हुई गाभिन दे। जाएं॥ ४२। पर जब निर्वल भेड वकरियां गामिन दाती ची तय यह उन्दे उन के खागे न रदाता था इस से निर्धल निर्धल लावान् की रहीं स्रीर वलवन्त वलवना याञ्चव को दी गई ॥ 🐯 । से वद पुरुष व्यत्यन्त धनाड्ये हा गया थार उस के बहुत मो भेडवकरिया लेशिंडयां दास ऊंट ग्रीर गददे पुर ॥

(याक्य के घर जाने का वर्णन )

३१ कि र लावान के पुत्रों की ये वातं वाकूव के सुनने में आई कि याकूव ने एमारे पिता का सव कुछ छीन लिया है श्रीर हमारे पिता का जी धन था उसी से उस ने श्रपना यह शारा विभव कर लिया है॥ २। श्रीर याक्तव लावान् की चेष्टा से भी ताड़ गया कि वह क्रांगे की नार्इ क्रव मुक्ते नहीं देखता॥३। तव प्रदेखा ने याक्र्य में कहा अपने पितरों के देश सीर अपनी जन्मभूमि को लाट जा थ्रीर मे तेरे या रहूगा ॥ ४। तय याकूच ने राप्टेल् श्रीर लेगा की मैदान पर श्रापनी भेड वकरिया के पास वुलवाकर, ५। कहा तुम्दारे पिता की चेष्टा से मुक्ते समक पहता है कि वह ता भुभे श्रागे की नाई श्रव नहीं देखता पर मेरे पिता का परमेश्वर मेरे मग रहा है ॥ ई । श्रीर तुम भी जाननी दे। कि मैं ने तुम्दारे पिता की सेवा ग्रान्ति भर किई है ॥ छ। ग्रीर तुम्हारे पिता ने मुक्त से कल कारके मेरी मज़री के। वस बार बदल

दिया परन्तु परमेक्टर ने इस की मेरी दानि करने | की न व्यताया कि में भागा जाता हू॥ २९। वह नहीं दिया। द। लब उस ने महा कि चितीवाले वद्दे तेरी मज़री ठहरेंगे तब सब भेड बकारिया चित्ती-वाले ही जनने लगीं श्रीर जब उस ने कहा कि धारी-वासे बच्चे तेरी मज़री ठहरेगे तब सब भेड वर्कारेयां घारीवाले बनने लगीं॥ १। इस रीति से परमे-क्रवर ने तुम्हारोपिता के पशु लेकर सुभ की दे दिये॥ १०। भेड वकरिया के गामिन होते के समय में ने स्त्रपू में क्या देखा कि जी वकरे वकरिया पर चठ रहे है सा धारीवाले चितीवाले थीर घळ्वेवाले है ॥ १९ । थीर परमेश्वर के दूत ने स्यप्न से सुम से कहा है याकूब में ने कहा व्या ष्याचा ॥ १२ । उस ने कहा श्राखी उठाकर उन सव वकरी की जी वक्तरियों पर चढ़ रहे है देख कि वे घारीवाले चित्तीवाले थैंगर धव्येवाले है क्योकि जी कुछ लावान् तुक से करता है सी मैं ने देखा है॥ पे । मै उस बेतेल् का ईव्यर हू जहां तूने ण्क खंभे पर तेल डाल दिया थै।र मेरी मन्नत मानी थी अब चल इस देश से निकलकर अपनी जन्मभूमि को लाट जा॥ १८। तव रादेल् ग्रीर लेखा ने उस से कहा क्या इमारे पिता के घर मे अब इमारा क्छ भाग वा श्रश रहा है।। १५। क्या दम उस के सेंखे में उपरी नहीं ठहरी देख उस ने इस की ता वेच डाला थ्रीर इसारे बंपे की खा वैठा है।। पहं। से। यरमेश्वर मे इमारे पिता का जितना धन ले लिया है से। इसारा और इसारे लडकेवाला का है ख्रव की कुछ परमेश्वर ने तुम से कहा है से। कर॥ १७। तब याकूब ने श्रमने लड़केवाला थै।र स्त्रिया की कंटी परें चट्टाया, १८। फीर जितने पशुक्री की वह पट्टनराम् में एकट्ठा करके घनाटा हो गया था सब को कनान् में अपने पिता इस्हाक् के पास जाने की मनसा से साथ ले गया ॥ १९ । लावान् ता खपनी भेड़ अक्तरियां का राखां कतराने के लिये चला गया घा। श्रीर राहेल् श्रयने पिता के गृहदेव-ताम्रों की घुरा हे गई॥ २०० वाकूल लायान् क्षरामी के पास से चोरी के लाजा गया अर्थात् उस

श्रपना सब कुछ लेकर भागा थीर महानद के पार उत्तरके अपना मुद्द शिलाइ के पटाडी देश की ग्रीर किया ॥

२२। तीमरे दिन लावान् की समाचार मिला कि याकुव भाग गया है॥ २३। हो उस ने श्रपने भाइवा की साथ लेकर उस का पीछा सात दिन तक किया और ग़िलाद् के पदाही देश में उस की जा लिया ॥ २४ । तब परमे छ्वर ने रात के म्बपु में ग्ररामी लावान् के पास ग्राक्तर कहा सावधान रह तू याक्रूय से न तो भला करना श्रीर न दुरा॥ २५। थीर लावान् याकृत्र के पाम पहुच गया याकूब ता यपना तंत्र शिलार् नाम पहाडी देश में एडा किये पडा था थार लावान् ने भी अपने भाइया के साध अपना तम्बू उसी पताक्षी देश में खडा किया। र्द। तव लावान् याकूब से कहने लगा तू ने यह क्या किया कि मेरे पाँचे से चोरी से चला फ्राया ग्रीर मेरी बेटिया की ऐसा से खाया जैसा कीई युद्ध मे जीतकर बन्धुई करके ले जाग॥ २०। तूर्कों चुपकी से भाग आया और मुक्त से विना कुछ कारे मेरे पास से चारी से चला खाया नहीं ता म तुमे थानन्द के साथ मृदग थार बीगा बजवाते थार गीत गवाते विदा करता॥ २८। तू ने ता मुक्त प्रपने बेटे बेटिया की चूमने तक न दिया तू ने मूर्खता किई है। २९। तुम लागा की टानि करने की शक्ति मेरे द्वाश में तो है पर तुन्हारे पिता के परमे-ध्वर ने मुक्त से बोती हुई रात में कहा सावधान रह यासूब से न ते। भला कहना ख्रीर न दुरा ॥ 50। मला तू अपने पिता के घर का बड़ा फ्रांभ-लायो द्वीकर चला स्त्राया ते। घला प्राया पर मेरे देवताक्रो की तू क्यो चुरा लेकाया है ॥ ३९। याकूव ने लावान् को उत्तर दिया में यह साचकर डर गया षा कि वया जानिये लायान् अपनी घेटिया की मुक्त से क्रीन ले ॥ ३२। जिस किसी के पास तू प्रपने देवताओं की पार के जीता न वचेगा मेरे पास तेरा जी कुछ निकले सा भाईबन्धुयों के साम्दने परिचानकर से से। याकूव ता न जानता था कि राहेल् गृददेवतामी की

<sup>(</sup>१) मूस में मुन्ते देखा

स्रोर संस्रा स्रीर दोना दासिया के तंशुक्री मे गया श्रीर कुछ न मिला तब लेश्रा के तब्र में से निकलकर रार्टल् के तथू मे गया॥ ३४। रादेल् ती गृहदेवताओं की कट की काठी में रखके उन पर बैठी थी से लाखान् ने उस के सारे तंब्र में ठटोलने पर भी उन्हें न याया ॥ ३५ । राईल् ने ग्रपने पिता से कहा दे मेरे प्रभु इस से खप्रमञ्ज न हा कि मै तेरे साम्दने नहीं ठाठ करने पर भी गृहदेवता उस की न मिले। इद । तत्र याकूत्र क्रोधित दीकार लावान् से कार हने इं। तू ने तो मेरी सारी सामग्री को ठठोला से। इसी कारण उस का नाम गलेंद्र रक्त्वा गया, ४९। तुभ की अपने घर की सार्रा सामग्री में से यवा मिला। हुइ निमा हा ता उस की यदा अपने खीर मेरे विचार करें ॥ इट । इन बीम बरका से म तेरे पास रष्टता ह इन में न ता तेरी भेड़ वक्रिया के गर्भ ता दमारे साथ काई मनुष्य ता न रहेगा पर देख बिरे थीर न तरे मेंड्रो का मांग मे ने कभी खाया॥ इर्। जो यनैसे जन्तुकी से फाड़ा जाता उस की मे तेरे पास न लाता था उस की दानि में हो उठाता या चारे दिन की चोरी जाता चारे रात की तू मेरे ही हाथ में उस की। भर लेता था॥ ४०। मेरी सायद्व दथा थो कि दिन की ता घाम श्रीर रात का पाला मुभी सुखाये डालता था ग्रीर नीद मेरी श्रांख्रा वे भाग जाती घी ॥ 89 । बीच बरच तक में तेरे घर ने रहा चीदर वरस तो में ने तेरी दोना बेटियों के लिये और क बरस तेरी भेड़ बर्कारयों फें लिये सेया किई ग्रीर तू ने मेरी मजूरी की दस थार यदल डाला ॥ ४२ । मेरे पिता का परमेश्यर प्रधात् इद्राष्टीस का परमेश्वर निस का भय इस्हाक् भी मानता है मेा यदि मेरी ग्रार न होता ता निश्चय रू प्रव मुर्के क्रुके दाघ जाने देता । मेरे दुख थीर मेरे दायों के परिश्रम की देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुभी दयटा ॥ ४३ । लावान् ने याषूव से फदा ये बेटियां हो। मेरी ही है और ये पुत्र मी

बुरा ले आर्च है। इह । यह मुनकर लाबान् याक्ष्य, मेरे ही है ब्रीर ये मेह बर्कारयां भी मेरी ही है ब्रीर ना मुक तुमे देख पड़ता है से सब मेरा ही है श्रीर व्यव में व्यपनी इन बेटियों या इन के सन्तान से व्या कर समता हू॥ १४८। भ्याव थ्रा मे श्रीर तू दोनों श्रापस में वाचा बाधें थार वह मेरे श्रार तेरे बीच साक्षी उत्तरी रहे॥ ४५। तब याकूब ने एक पत्यर लेकर उस का यंभा खड़ा किया ॥ ४६ । तव याक्रव ने अपने भाईबन्धुको से कहा पत्थर बटोरी यह वठी ध्योंकि में स्वीधर्म से हूं। से। उस के ठूंढ़ मुनकर उन्हों ने पत्थर बटोरके एक छेर लगाया और वहीं छेर के पास उन्हों ने भीजन किया॥ ४०। उस ठेर का नाम लावान् ने ता यगर्चद्रता पर याक्व लगा और करो मेरा व्या अपराध रे मेरा व्या पाप ने गलेट् रक्खा ॥ ४= । लावान् ने जा कहा क चै कि हू ने इतना तेटा करके मेरा पीका किया है॥ यह छर खाल से मेरे श्रीर तेरे बीच साक्षी रहेगा थौर मिल्पा भी क्योंकि उस ने कहा कि जब दम मक दूसरे की आंखा की ग्राट रहें तब यदावा हमारे भाइया के साम्दने रहा दे थै।र व इस दीना के बीच बीच में ताकता रहे ॥ ५०। यदि तू मेरी बेटियां की दुख दे वा उन से श्रीधक श्रीर स्त्रियां व्याह से मेरे तेरे बीच मे परमेख्वर साची रहेगा॥ ५९। फिर लावान् ने.याष्ट्रव से कहा इस ठेर की देख थीर इस खमें की भी देख जिन की मैं ने अपने ख़ीर तेरे यीच में खड़ा किया है॥ ५२। यह छेर श्रीर यह खभा दे।ने। इस बात के साची रहें कि हानि करने को मनसा से न तो मैं इस छेर की लांघकर तेरे पास जाज न तू इस केर थीर इस खंभे की लांघकर मेरे पास पाण्या।। ५३। इब्राहीम थीर नाहीर् ग्रीर उन के पिता तीनों का जो परमेख्वर है से इस दोनों के बीच न्याय करे। तब याकूष ने उस की किरिया खाई जिस का भय उस का पिता इस्हाक मानता था ॥ ५४ । ख्रीर याकूय ने उस पहाड़ पर मेलब्रलि चढाया थार अपने भाईबन्धुको को भीजन करने के लिये युलाया से। उन्हा ने भाजन करके पदाङ् पर रात विताई॥ ४५। विदान की लावान तहकी

<sup>(</sup>१) प्रायोम् प्रारामी भाषा में काकी का देर। (२) प्रायोग् रमानी भाषा में. शासी का देर। (१) प्रयातृ ताकने का

उठ अपने घेटे बेटियों की चूमकर थ्रीर खाशीर्वाद ( देकर चल दिया ग्रीर अपने स्थान की लै।ठ रूपा । श्रीर याकूब ने भी श्रयना मार्ग लिया श्रीर परमेश्वर के दूत दसे था मिले॥ २। दन को देखते ही याकूछ ने कहा यह तो परमेश्वर का दल है सा उस ने उस स्थान का नाम मदनैम् रक्खा ॥

## (शक्य के म्साय से निजने श्वार उस के इस्राण्ण नाम रक्ले जाने का वर्तन )

३। तव याकूव ने सेर्दर् देश में खर्थात् ग्दोम् देश संख्याने भाई एसाय् के पास ख्रपने खारी दूत भेव दिये॥ ४। थ्रीर उस ने उन्दे यह याचा दिई कि मेरे प्रमु यसाव् से या कहना कि तेरा दास याक्व तुक से या कहता है कि में लाबान के यहा पर-देशी देशकर श्रव ले। रहा॥ ५ । ग्रीर सेरे साय वैल गदहे भेड वर्कारेया थैंगर दास दासिया ही गई दें से में ने अपने प्रभुक्ते पास इस लिये सदेशा भेजा है कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि सुक पर द्या॥ ६। चे दूत याकूय के पास लै। टके कदने सर्गे इम तेरे माई एसावृक्ते पास गये थे श्रीर बद भी तुम से भेट करने को चार सा पुरुष स्ना लिये हुर चला स्राता है। । तत्र याकूत्र निपट डर गया थार संकट में पड़ा थीर यह साचकर अपने धंगवाला के थीर भेड वक्तरिया गाय वैला थीर कंटा के भी खलग खलग दे। दल कर लिये, ८। कि यदि रसाव्र आकर पश्चिले दल की मारने लगे ते। दूसरा दल भागकर बचेगा॥ १। फिर-याकूत्र ने कहा है यहीवा से मेरे दादा स्त्राहीस की परमेश्वर हे मेरे पिता इस्हाक् के परमेश्वर तू ने ता मुक्त से कदा कि अपने देश और जन्मभूमि में लौट जा और म तेरी भलाई क्षया। १०। तूने जी जी कास व्यपनी करूणा श्रीर सञ्चाई से व्यपने दास के साथ किये है कि मै जी अपनी इन्हों ही लेकर इस यर्दन मदी के पार उत्तर ऋाया के। ऋव मेरे टें। दल दें। गये है तेरे ऐसे ऐसे कामो में से में रहा की भी येताय

तो नहीं हू ॥ १९। मेरी विनती सुनकर मुक्ते मेरे भाई ग्साव के द्राथ से बचा में ता उस से हरता दू कदी रेंसा न दी कि यह आकर मुक्ते थीर मा समेत लड़कों को भी मार डाले॥ १२। तूने ती कहा है कि मै निश्चय तेरी भलाई कईशा ग्रीर तरे यग की समुद्र की वालू के किनकी के समान वसूत कबगा जी वहुतायत के मारे गिने नहीं जाते ॥ १३ । थ्रीर उस ने उस दिन को रात घड़ी घिताई ग्रीर की कुछ उस के पास था उस में से आपने भाई एसावू की भेंट के लिये काट कांटकर निकाला, 981 श्रधीत् दी सी वकरिया थार बीस बकरे दे। सी भेडे थार बीस मेड़े, १५। यद्वी समेत दूध देती हुई तीस कटनिया चालीस गाये दस बैल बीस मद्दिया स्नार मदिया के दस वच्चे ॥ १६ । इन की उस ने भुगड भुगड करकी प्रापने दासा की सीपकर उन से करा मेरे यागे वह जायी थै।र भुगडो के बीच बाच में क्रन्तर रक्सी ॥ १०। किर उस ने खाले भुग्ड के रखवाले की यह क्राचा दिई कि जब मेरा भाई रखावू तुमें मिले खीर पूछने लगे कि तू किस का <sub>दास</sub> दें थीर कदा बाता है और ये जो तेरे आगे दे सा किस के है. १८। तव करना कि तेरे दास यासूव के रि दे मेरे प्रभु रसाव् ये भेट के लिये तेरे पांच भेजे गये ई कीर वह आप भी इसारे घीड़े हैं ॥ १९ । ग्रीर उस ने दूसरे भीर तीसरे रखवाला की भी घरन उन सभी को वो कुणडो के पीड़े पीड़े ये ऐसी ही स्नाहा दिई कि जब रसाव तुम की मिले तब इसी प्रकार उस वे कहना॥ २०। ग्रीर यह भी कहना कि तेरा दास याक्व इमारे पीहे है। क्योंकि उस ने साचा था कि यह मंट जी मेरे षागे खागे जाती है इस की द्वारा में उस के क्रोध की शान्त करके तय उस का दर्शन कस्ता द्या जानिये घट मुक्त से प्रसन्न है।॥ थ् । से। यह भेट याकूच से पहिले पार उतर गर्भ थीर वह श्राप उस रात की क्रावनी में रहा।

经

२२ । उसी रात को यह उठ प्रपनी दोनी स्त्रिया थ्रीर दोना लेगिड्डिया थ्रीर स्वारदी लक्ष्मी की म्या लेकर घाट से यध्ये विक् नदी के पार उतर गया॥ २३। धीर उस ने उन्हें उस नदी की पा4

<sup>(</sup>१) भयांतृ दे। दता

हतार दिया वरन व्यपना स्व क्रुष्ट हतार दिया ॥ **२८। धीर याक्य स्नाप स्र**केला रह गया तब केाई एकप ब्राक्षर पर फटने ली उस से मल्युह करता रहा ॥ २५ । लय उस ने देखा कि मे मक्व पर प्रयत नहीं दोता तय उस की लाघ की नस की कूला में। पाक्य की लांघ की नच उस में मह्नपुष्ट करते ही करते चठ राई॥ ३६। तब उस में कहा सुके जाने दे खोकि पर फटती है अकूप ने कहा जय लातू मुक्ते ब्राशीर्वाट न दे स्य ले। मै तुक्ते काने न ट्रंगा। ≥0 । श्रीर टस ने वाकृ से पूछा तेरा नाम वया है उस ने कदा याक्य ॥ २८ । उस ने कदा तेरा नाम खब याकुत्र न<sup>े</sup>रदेशा इनाग्ल्¹रक्या गया है क्योंकि तूं परमेश्वर में श्रीर मनुष्या में भी युद्ध करके प्रयत हुआ है ॥ भ । यायूच ने कहा मुक्ते खपना नाम बता इस ने कटा तू मेरा नाम क्या पूछता है तव उस ने उस की वहीं खार्कार्वाद दिया ॥ ३०। तब याकुछ ने यह करकर उस स्थान का नाम पनीरल् रक्का कि परमेश्यर की खान्टने सान्टने देराने पर भी मेरा प्राता बच गया है ॥ इ९ । पनूरल् के पास में चलते चलते याकूय के। मूर्ण उदय दे। गया श्रीर घट जांग्र में लगहाता था। ३३। इसाम्ली वा प्राचे। की बांघ की नाहयाले नंघानम का आन के दिन ने। नहीं खाते इस का यही कारण है कि उस पुरुष ने पायाय की लांघ की लांड में जंघानस की कुळा घा॥

देखा कि एसाव चार से पुरुष स्मा लिये हुए चला खाता है तब उस ने लडकेवाले। को खलग खलग बांटकर लेखा थीर राहेल् खीर दोने। लेशिंग्डये। की सींप दिया ॥ २। खीर उस ने सब के खागे लडके। समेत लाग्डियों को उस के पीके लडकें। समेत लेखा की खीर सब के पीके राहेल् खीर यूमुफ की रक्या, ३। खीर खाप उन सभी के खागे बठा खीर सात बार भूम पर शिरके दण्डवत् किई थीर

यापने भाई की पास पहुंचा ॥ १। तय रशाव् उस से भेंट करने की दीरा श्रीर उस की इदय में लगामर गले से लिपटऋर् चूमा फिर व दोनों रा उठे॥,५। तव उस ने ब्राखें उठाकर स्त्रिया ग्रीर लड्केवाला की देखा थीर पूछा ये जी तेरे साथ दे से कीन दे उस ने कहा ये तेरे दास को लहको है जिन्द परमे-ण्टर ने प्रतुग्रह करके मुक्त को दिया है ॥ ई। तब लहको समेत लै। गिडिया नै निकट ग्राकर दगहवत् किई॥ १। फिर लडकों उमेत लेग्रा निक्रट ग्राई थीर उन्दें। ने भी दगड़वत् किई पी हे यूसुफ थीर राप्टेल् ने भी निक्ष्ट याक्षर दण्डवत् किई॥ ८। तव उस ने पूका तेरा यह वड़ा दल जी मुभा की मिला उस का वया प्रयोजन है उस ने कहा यह कि मेरे प्रभुकी अनुग्रद की दृष्टि मुक्त पर दे। ॥ ९। ग्याय ने कहा दे मेरे भाई मेरे पास ता बहुत है जी कुछ तैरा है से। तेरा ही रहे॥ १०। याकुव ने कहा नहीं नहीं यदि तेरा अनुग्रह सुक्त पर ही तो मेरी भेंट गुएण कर क्योंकि मैं ने तेरा दर्शन पाकर माना परमेश्वर का दर्शन पाया है थेर तूमुक से प्रसन् हुआ है ॥ ११ । से। यह भेंट जी तुमें भेंनी गई है ग्रह्य कर क्यों कि परमेश्वर ने सुक्त पर प्रनुग्रद्ध किया दै थै।र मेरे पास बहुत है। जब उस ने उस की दवाया तव उस ने उस की ग्रदण किया॥ १२। फिर एसाय् ने कहा था इस यङ् चर्ले थीर में तेरे क्रागे क्यागे चर्तुंगा ॥ १३ । याकृष्य ने कदा हे सेरे प्रभु तू जानता द्वागा कि मेरे साथ सुकुमार लड़के श्रीर दूध देनेहारी भेड बकारियां खीर गायें हैं यदि ऐसे पशु गक दिन भी अधिक दांकी जाएं ता सब की सद्य सर जाएंगे॥ १४। से। मेरा प्रभु श्रापने दासंके यागे वड जार थैंार में इन पशुकों की गति ब्रनुसार का मेरे थागे हैं थीर लडकेवाला की गांत प्रनुसार भी घीरे घीरे चलकर से रंद में श्रवने प्रभु के पास पतुचुगा ॥ १५ । एसाय् ने कदा तो श्रपने सरावाली में मैं में कई एक तेरे साथ होड़ जाऊं। उस ने करा यह क्यों इतना ही वहुत है कि मेरे प्रमुकी श्रनुग्रद की दृष्टि मुक्त पर वनी रहे॥ १६ । तव एसाव् ने उसी दिन सेईर् जाने हो। ग्रपना मार्ग लिया ॥ १० ।

<sup>(</sup>१) ग्रायात् इत्यर ने युद्ध करनेहारा । (२) मार्थात् इत्यर का मुन्द ।

भों पड़े बनाये इसी कारण उस स्थान का नाम स्क्रीत्र पडा ॥

१८। ख्रीर याकूब का पट्टनरास् से खाया था सा कनान देश के शकेंस् नगर के पास कुशल दोम से पहुचकर नगर के साम्दने हेरे खहे किये ॥ १९ । खीर भूमि के जिस खरह पर उस ने प्रपना तबू खहा किया उस की उस ने शकीस् के पिता इसीर् के पुत्री के द्वाय से एक सा कसीता में माल लिया ॥ २०। थीर वहां उस ने एक वेदी वनाकर उस का नाम रलेलोचे इसारल् रक्का॥

(दीना की भए किये जाने का वर्णन)

३४ श्रीर लेखा की बेटी दीना जिसे वह याकूव की जन्माई जनी घी उस देश की लड़िक्यों से भेटें करने की निकली॥ २। तव चस देश के प्रधान हित्ती हमे।र्के पुत्र शकेस ने उसे देखा थीर उसे से जाकर उस के साथ क्षुकर्म्म करके उस को भ्रष्ट कर डाला॥३। तब च स का की याकूब की बेटी दीना से बाटक गया थीर उस ने उस कन्या से प्रेम की वाते करकी उस को धीरत वन्धाया॥ ४। थीर शकेम् ने प्रापने पिता इमेर् से कदा मुक्ते इस लडकी की मेरे स्त्री दीने को लिये दिला दे॥ ५। श्रीर याकूल ने सुना कि शक्तेम् ने मेरी घेटी दीना की अशुद्ध कर डाला है थीर उस के पुत्र उस समय पशुश्री के संग मैदान में घे से। अब उन के खाने लीं चुप रहा॥ ६। छीर शक्तेम् का पिता इमीर् निकलकर याकूव से वातचीत करने की उस के पास गया। । योगर याकूव के पुत्र स्नते ही मैदान से निषट उदास ख्रीर खरित क्रोधित द्वाकर श्राये क्योंकि शक्षेम् ने बे। याकूळ की वेटी के साथ कुकर्मा किया से इसाएल् के पराने से मूर्खताका ऐसा काम किया था चिस्र का करना

क्रीर याकूब वहां से कूच करके सुक्कोत् की गया | अनुचित है ॥ द । इसेार् ने उन सभी से कहा सेरे खीर यहां खपने लिये एक घर थीर पशुक्री के लिये एव शक्तेस का मन तुम्हारी येटी पर यहत लगा है में। उसे उस की स्त्री दोने के लिये उस की दे दे।॥ ए। श्रीर इमारे साथ व्याद किया करी श्रापनी घेटिया इस को दिया करी थ्रीर इसारी घेटियों की ग्राप लिया करी ॥ १०। ग्रीर दमारे सम यसे रहे। श्रीर यह देश तुम्हारे माम्दने पहा है इस से रहकर लेन देन करा श्रीर इस की भूमि निज कर लिया करा॥ १९। थीर शक्तेम् ने भी दीनों के पिता श्रीर भाइयें से कहा याँद मुक्त पर तुम लागों की श्रनुग्रह की दृष्टि हो तो जो कुछ तुम सुभ से करो से में दूगा॥ १२। तुम सुभ से कितना दी मूल्य वा वदला की न मांगा ताभी नै तुम्डारे कटे के ग्रनुसार दूगा इतना द्या कि उस कन्या की स्त्री दोने के लिये मुक्ते दे।॥ १३।। तव यह साचकर कि शकेस्ने हमारी वहिन दीना को खणुढ किया है याकृष के पुत्री ने शकेस थीर उस के पिता इमें ए को इसल के साथ यह उत्तर दियाकि, १४। इस ऐसा काम नही कर सकते कि किसी खतनारदित पुरुष की अपनी ब्रिप्त दें क्योंकि इस से इमारी नामधराई देशों ॥ १५। इस वात पर तो इस तुम्हारी मान लेंगे कि इमारी नाई तुम में से इटर यक पुरुष का स्नतना किया जाय ॥ १६। तब इम अपनी बेटिया तुम्हें व्याद देंगे थीर तुम्दारी बेटियां व्याह लेगे थीर तुम्दारे सग वसे भी रहेगे और इस दोने। एक ही समुदाय की मनुष्य द्या जाएंगे॥ ९७। पर यदि तुम द्यमारी मानकर अपना खतनान कराश्रो ता इम श्रपनी लडकी की लेको चले जागंगे॥ १८। उन की इस बात पर इमे। ए बीर उस का पुत्र शकेस् प्रसन्न दुण॥ १९। थीर वह जवान जा याकूब की बेटी की बहुत चाहता था इस से उस ने घैसा कारने में विलम्ब न किया। बद्ध ता खपने पिता के सारे घराने से से व्यधिक प्रतिष्ठित था॥ २०। से। एमोर् ग्रीर उस का पुत्र शक्तेम् थ्रपने नगर के फाटक के निकट जाकर नगरवासिका की के समकाने लगे कि, २९। वे मनुष्य तेा इमारे संग मेल से रहने चाइते हैं सेा <del>चर्चे इस देश में रहको लेन देन करने दे</del>ा देखे। यह

<sup>(</sup>१) प्रथीन् मीपडी (१) इन का मूल्य सदिग्ध है।

<sup>(</sup>३) प्रयोत् ईश्वर इस्नाएस् का पन्नेश्वर ।

देश उन के लिये भी यहुत है फिर हम लाग उन की ग्रेटियों की व्याद लें थीर जपनी ग्रेटियों की उन्दे दिया करे॥ >>। वे लाग केवल एस वात पर इमारे संग रधने थैं।र एक धी समुदाय के मनुष्य दे। जाने की प्रसन्न हैं कि उन की नाई एमारे सब पुनर्धों का भी सतना किया जाए॥ ३३। वया उन की भेड़ यक्रीरेयां शाय चैल घरन इन के सारे पशु थीर धन संपत्ति एसारी न हो बाग्गी स्तना ही है। कि एस लाग उन की भान ले तो घे एसारे शंग रहेगे॥ = । मा जितने उस नगर के फाटक से निकलते चे उन सभों ने इसे।र्की छीर उस के पुत्र शकीस्की मानी दर एक पुरुष का रातना किया गया जितने इस नगर के फाटक से निकलते थे॥ २५। तीसरे दिन जब व साम पीडित परे घे तब जिमान् थीर सेवी नाम याक्रुय के दे। पुत्री ने बी दीना के भाई ये श्रपनी श्रपनी तलवार ने उम नगर में निधड़क घुमकर सब पुरुषों का चात किया ॥ २६ । थीर हमार श्रीर उस के पुत्र अकेस् की उन्हें। ने तलवार में भार डाला थीर दीना की शक्तम् के घर में में निकाल ले गये॥ = । श्रीर पाजुब के पुत्रे। ने घात कर डालने पर भी चड़कर मगर के। इस लिये लुट लिया कि उस में उन की यदिन यणुद्व किएं गर्थ था।। २८। व भेढ़ वकरी शाय येल थीर शहदे थीर नगर थीर मैदान में, २(। जितना धन चाउम मद्य को श्रीर उन के बाल बह्ना ग्रीर स्थियों की भी घर से गये बरन घर घर में कें। क्कुछ घा उस की भी उन्हों ने लूट लिया ॥ ३०। तब याकुव ने शिमान् श्रीर लेबी से कदा तुम ने क्षा इस देश के नियासी कनानियो थ्रीर परिक्तिया के मन में मुक्त से छिन कराई है इस मै तुम ने मुक्ते मक्ट में डाला ई क्योंकि मेरे साघ ती चाडे ही लाग है सा ग्रय वे ग्यहे दाकर मुक्त पर चर्डमें थैं।र मुर्फ मार लेंगे मा में अपने घराने म्मेत मत्यानाण ही जाजेगा ॥ इर । उन्दें। ने कहा ण्या घर एमारी टाएन के साथ देश्या की नाई वर्ताव करे॥

(बिन्यामीम् की उत्पत्ति श्रीर राहेन् की मृत्यु का वर्षन)

३५. त्व परमेष्टर ने यासूय से कदा यहा से कूच करके वेतेल् की जा थीर यहीं रह थीर घटां उस ईक्टर के लिये वेदी बना जिस ने तुमें उस समय दर्शन दिया जब तू ग्रपने भाई एसाव्रू के टर से भागा जाता था ॥ ३। तव यासूब ने अपने घराने से थीर उन सव से भी जा उस के समार्थ कटा तुम्हारे बीच में जा पराये देवता है उन्हें निकाल फेक्षा थीर अपने अपने की गृह करो चीर श्रपने यस्त्र यदल डाला ॥ ३। श्रीर प्राप्ता इम यहां से कूच करके वैतेल् का जारं वटां में उस देश्यर की एक विदो बनाकगा जिस ने संकट के दिन मेरी मुन लिई खार जिस मार्ग से मै चलता था उस में मेरे संग रहा ॥ ४। से जितने पराये देयता उन के पास घे थ्रीर जितने क्षुग्रहल उन क्रे काना में थे उन सभी की उन्हों ने याकृव की दिया शीर टस ने दन की इस बांज बृद्ध की नीचे जी शकेस् के याच दै गाड दिया॥ ५। तव उन्दा ने कृच कर दिया थै।र उन की चारा ग्रोर के नगर-नियासियों के मन में परमेश्वर की ग्रीर से ऐसा भय समा गयाकि उन्दें ने याकूब के पुत्री का पीका न किया॥ ई। से याकूय उन सब समेत ना उस के संग थे कनान् देश के लूज् नगर की खाया। यद ागर घेतेल् भी कशवता है॥ छ। यहां उस ने गक वेदी वनाई थीर उम स्थान का नाम रल्वेतेल् रक्या क्यों कि जब वह श्रपने भाई के हर से भागा जाता या तय परमेश्वर उस पर घदी प्रशट दृश्रा था॥ 🗷 । श्रीर रिव्का की दूध पिलानेद्वारी धार्च दयारा मर गर्ड ग्रीर घेतेल् के नीचे याज वृत्त के तले उस की मिट्टी दिई गई थ्रीर उस वाज का नाम प्राष्ट्रीन्वक्कृत् रक्त्या गया॥

(। फिर यांकूब के पट्टनराम् से खाने के पीहे परमेश्वर ने दूसरी बार उस की दर्धन देकर खाशीप दिई ॥ १०। खीर परमेश्दर ने उस से कहा खब लें ते। तेरा नाम याकूब है पर खारों की तेरा नाम याकूब

<sup>(</sup>१) मून ने परिल्यिश ने मुक्ते हमशित किया। (२) मूल ने भी योष्टे की लाग हू।

<sup>(</sup>१) क्राचांत् चेतेल् का इत्रवर । (२) क्राचांत् चलाइ का बाज ।

नास इसाम्ल् रङ्गा ॥ ११ । फिर परमेटवर ने उस से जहां में नर्वश्रक्तिमान् ईंग्वर हु तृ फूले फले फैर बक्टे खैर तुक्त से एक जाति बरम जातियों की ज्वा मण्डली भी उत्पन्न हांग श्रीर तेरे वंश में राजा उत्पन्न द्वार्य ॥ १२ । कीर तो देश ने ने इद्राष्टीम श्रीर इस्हाक की दिया है वती देश तुभी देता हूं स्रीर तेरे पीक्रे तेरे घंश की भी द्रा। ॥ १३। तव परमेध्वर उस स्थान में जहां उस ने याकूत्र से वाते किई उस के पाम से कपर चढ़ गया ॥ १४। खीर जिस स्थान में परमेश्वर ने याकुव से वात किई उसी में याकूय ने पत्थर का खंभा खड़ा किया शीर इस पर श्रर्घ देकर तेल डाल दिया॥ १५ । श्रीर जहां परमेश्वर ने पाकुव से वाते क्षिष्ट उस स्थान का नाम उस ने वेतेल् रक्खा ॥ १६ । उन्हों ने वेतेल् से जुच किया थै।र जब उन्हे यप्राता की पहुचने मे घोड़ी हो दूर रह गया तब राहेल् की सनने की यही पीड़े थाने लगीं ॥ १०। जब उस की वड़ी वही चीड़ें उठती चीं तब जनाई धाई ने उस से करा मत डर खब की वेर भी तेरे वेटा ही होगा। १८। तव वह मर गई खीर प्राण निकलते निकलते डम ने तो डस बेटे का नाम बेनानी पक्ता पर उस के पिता ने उस का नाम विन्यामीन रक्त्या॥ १९। यो राहेल् सर गर्ड श्रीर ग्याता अर्थात् वेत्लेडेस् के मार्ग में उस की मिट्टी दिई गई॥ २०। श्रीर याक्स ने उस की क्रवर पर ग्का खंभा खहा किया राहेल् की कवर का वही खंभा ग्राज ले। वना है ॥ २९। फिर इवाण्ल् ने कूच किया श्रीर ग्देर् नाम गुम्मट के श्रामे वटकर अपना तब्रू खडा किया ॥ ३३। जब इसारल् उस देश में बसाधा तब एक दिन स्त्रेन् ने जाकर ग्रापने पिता की सुरैतिन विल्हा की साथ क्रमर्स किया थ्रीर यह वात इनाग्ल् के मुनने मे गार्ड ॥

२३ । याकूब के सारष्ट पुत्र हुए । उन में से लेखा के ते। पुत्र ये शुर कार्यात् याकूब का लेठा स्वेन् फिर फिरेन्, लेबी यट्टवा सस्वाकार् श्रीर

न रहेशा रृष्ट्याम्ल् कराग्या की उम ने उस का जड़कून्॥ २४। धीर राष्ट्रेल् के पुत्र ये हुए अधीत् नास हकाम्ल् रक्त्या॥ १९। फिर परमेरवर ने उस यूक्ष कीर विन्यामीन्॥ २५। श्रीर राष्ट्रेल् की के का में म्हणीर तुम के एक जाति वरन जातियों की ज्क नमाली॥ २६। श्रीर लेगा की लेगा की लेगा की नमाजी ॥ २६। श्रीर लेगा की लेगा की लेगा की नमाजी ॥ ३६। श्रीर लेगा की लेगा की लेगा की स्वाहिम पुत्र ये हुए अर्थात् बाद् श्रीर आशेर् याकृष के ये ही उत्पाद होगा ॥ १२। श्रीर तो देश में में इहाहीम पुत्र हुए जो उस में पहुनरास् में जन्मे॥

29 । श्रीर याकूव किर्यतर्वा खर्षात् हेन्रोन् के पासवाने समें में अपने पिता इम्हाक् के पास ग्राया श्रीर वही इन्नाहीम श्रीर इस्हाक् परवेशी होकर रहे श्री वही इन्नाहीम श्रीर इस्हाक् परवेशी होकर रहे श्री वही इन्नाह की ग्रवस्था तो एक मा खर्मी वरस की हुई ॥ ३९ । श्रीर इस्हाक् का प्राय हुट गया श्रीर वह सरके खपने लेगों में का मिला वह बूट्ग श्रीर वहुत दिमी था श्रीर इस के पुत्र एसाव श्रीर याकूव ने उस को मिट्टी दिई ॥

(म्साय् की बशावली)

३६० राह्याव जो स्दोस् भी कशायता है। । एसावू ने तो कनानी लड़ीकाया व्याह किई अर्घात् हिंसी ग्सान् की घेटी आदा की थीर श्रोद्दोलीयामा का जा श्रा की घेटी श्रीर दिस्बी िक्वोन् की नितनी घी॥ ३। फिर उस ने इक्सारल् की बेटी वासमत् का भी जा नवायात् की बहिन षी व्याह लिया॥ ४। श्रादा ती एसावू की जन्माये रलीपज्को क्रीर वासमत् कण्ल्का जनी॥ **५**। थीर श्रोद्दालीयामा यूग् यालाम् थीर कारह का जनी रमाव् के ये ही पुत्र कनान् देश में जन्मे॥ ६। थार एसाव अपनी स्त्रियों खार बेटे बेटिया ग्रार घर के सव प्रांखियाँ श्रीर श्रपनी भेड वकरी गाय वैल क्यादि सव पशुक्री निदान क्रपनी सारी सम्पत्ति के। जा उस ने कनान् देश में सचय किई थी लेकर अपने भाई याकूव के पास से ट्रारे देश की चला गया॥ ९। क्योंकि उन की सूर्पात इतनी दे। गई थी कि वे म्कट्ठेन रह सके थीर पशुक्री की बदुतायत के मारे उस देश में जहां वे परदेशी होकर रहते थे उन की समाई न रही॥ द। यसाय ले। यदास भी कहावता है से। सेईर्नाम प्रहाडी देश में रहने लगा॥

<sup>(</sup>१) श्रयात् नेरा गोलमूत्र पुत्र । (२) श्रयात् टहिने साथ कापुत्र ।

पुत्र हुण अर्थात् तेमान् फ्रामार् मपा गातास् श्रीर को चराते चराते तप्तक्षड मिले ॥ ३५ । श्रीर स्रना कनज ॥ १२ । श्रीर ग्नाब् के एुत्र ग्लीपज् के तिम्रा नाम एक सुरैतिन थी जा गनीयज् के जन्नाये श्रमालेक् की जनी गमाव की स्त्री जादा के बंग में ये ही पुण ॥ १इ । खीर मणल् के ये पुत्र हुए ग्रार्थात् नहत् । बेरद् शस्मा श्रीर मिन्ना गमायू की स्त्री वासमत् के वश में ये ही शुर ॥ १४ । श्रीर खोडीलीवामा श ण्डाव् की म्बी थीर सिवान् की नतिनी ग्रीर जना की वेंटी घी उस के ये पुत्र हुए अर्थात् वह एसाव के जन्माये पृश् यालाम् खाँर कारङ का जनी ॥ १५। रसाइव गया के याधियाति ये हुए शर्यात् रसाव की जेंडे ग्लीपज् के वण में से ती तेमान् ग्राधिपति थ्रामार् यधिपति मपा याधिपति जनज् याधिपति, ९६। केरर श्रीधर्पात गाताम् श्रीधर्पात श्रमालेक् क्राधिपति रसीपज्यंशियों में से ग्दोस देश में ये ही श्रीधपीत हुए श्रीर ये ही श्रादा के बग में हुए॥ 99। श्रीर गसाबृको पुत्र स्रल्को बर्शन ये तुग श्रर्घात् नटत् श्रीधपीत जेरतः श्रीधपीत श्रम्मा श्रीध-पति मिल्ला प्रधिपति सगल्वीशयी ने से ग्दोम् देश में ये ही अधिपति हुए थार ये ही एसाबू की स्त्री वासमत् के वय में हुए ॥ ९८ । थार एसाव् की न्त्री स्रोद्देश्तीवामा के वंश में ये हुए अर्थात् यूश् अधि-पति यालाम् श्राधिपति कारह श्राधिपति श्रना की बेटी फ्रोदेशालीबामा का एकाव की स्त्री घी उस के वंश में ये ही हुए ॥ १९ । एसावृ की गदीम् भी करावता है उस के बंग ये ही हैं श्रीर उन के अधिपति भी ये ही हुए॥

२०। सेईर् ली हारी नाम जाति का था उस की ये पुत्र उस देश में पहिले हे रहते थे अर्थात् लोतान् शायाल् शियान् यना, २१। दोशान् एधर् कीर दोणान् रदोस् देश में सेईर् के ये घी दारी जातिवाले श्राध-पति पुर ॥ >> । थीर लोतान् के पुत्र द्वारी ग्रीर

र । सेर्डर् नाम पहाड़ी देश में रत्नेदारे ग्दोमिणे। हेमास् दुर श्रीर कीतान् की खिद्दन तिस्ना थी। को मूलपुरुष एसाव् की वशावली यह है। १०। २३। ख्रीर शावाल् की ये पुत्र हुए स्रधीत् स्रल्वान् रसाञ् के पुत्रों के नाम ये हैं प्रर्थात् रसाञ् का स्त्री मानत्त् ग्वाल् श्रेषा श्रीर श्रीनास् ॥ 28 । श्रीर विवान् स्रादा का पुत्र ग्लोपज़ ग्रार उसी गसाव् की स्त्री के ये पुत्र हुन ग्राचीत् खळा शार स्राना यह उसी स्राना वासमत् को पुत्र रुग्ल्॥ १९। फ्रीर ग्लीपज् की ये है जिस की जंगल में ग्रपने पिता सिवीन् के गददी के दीशार् नाम पुन दुला क्षेत्र उसी प्रना के क्रोहीसी-बासा नाम बेटी हुई ॥ २६। श्रीर दी गन् के ये एत रुष गर्षात् हेस्दान् यश्वान् यित्रान् श्रीर करान्॥ २० । रखेर् के ये पुन मुख प्राचीत् विद्वान् जावान् कीर अलान्॥ २८। दोशान् के ये पुत्र हुए प्रधीत् कम् ग्रीर गरान्॥ २९। होरियो के श्रीधपति ये पुर ग्रर्थात् लातान् पिधपति ज्ञाबाल् ग्रिधिपति वियोन् अधिपति अना अधिपति, ३०। दीशोन् व्यधिपति एमेर् व्यधिपति दीकान् व्यधिपति सेर्ट् देश में देश्य जातिवाले ये ही श्राधिपति हुए॥

> ५१। फिर जब इमार्गलिया पर किसी राजा ने राज्य न किया था तब भी रदोस् के देश में ये राजा हुए ऋर्यात्, ३३ । वार् के पुत्र वेला ने रदीस् स राज्य किया कार उस की राजधानी का नाम दिन्हादा है ॥ ३३ । वेला के मग्ने पर वासानिवासी जेरह का पुत्र यावाव् उस के स्थान पर राला हुन्प्रा॥ ३४। थ्रीर यायाय के मरने पर तेमानिया के देश का निवामी हूबास् उस के स्थान पर राजा हुआ। ॥३५। फिर हुणाम् के सरने पर बदद् का पुत्र हदद् उस के स्थान पर राजा तुथा यह यहां है जिस ने मिदरा-निया की मासाव के देश में मार लिया थार उस की राजधानी का नाम अधीत है ॥ इई । श्रीर हदद् के मरने पर मखेकावाची सम्ला उस को स्थान पर राला हुआ।। ३०। फिर सम्ला के मरने पर शाकल की महानद के तहवासे रहे। बीत् नगर का था सा उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ ३८ । श्रीर शाकल् के नरने पर व्यक्षेगर् का पुत्र वाल्हानान् उस की स्थान यर राजा हुआ।॥ ३९ । श्रीर श्रक्ष्त्रीर् को पुत्र व्यास्हानान् को मरने पर इदर् उस की स्थान पर राजा ष्टुया श्रीर उस की राजधानी का नाम पाज है श्रीर विस की स्त्री का नाम सहैतवेल् है जी मेजाएाव

रसावविश्यो के अधिपतिया के कुला और स्थाना के अनुसार उन के नाम ये है अर्थात् तिया अधिपति श्रास्त्रा श्राधिपति, ४९। खोद्दोलीवामा व्यधिपति एला व्यधिपति पीनान् व्यधिपति, ४२। कनज् श्रधिपति तेमान् श्रधिपति मिव्सार् श्रधिपति, ४३ । मादीरल् श्राधिपति ईराम् श्राधिपति । **एदी**म्-विशिषा ने जो देश स्त्रपना कर लिया था उस के निवासस्थाना मे उन को ये ही श्राधिपति हुए। श्रीर रदोमो जाति का मूलपुष्य रसाव् है॥

(युसुफ की बेचे जाने का वर्णन)

३७. याक्तव ती कनान् देश में रहता या नहीं उस का पिता परदेशी द्वेतकर रद्वा या॥ २ । श्रीर याकूल के लश का वृत्तान्त' यह है कि यूसुफ सत्तरह बरमें का हाकर श्रपने भाइया के संग भेड़ वकरिया की चराता था थीर वह लडका ने। श्रपने पिता की स्त्री विल्हा थ्रीर जिल्पाकी पुत्रींको संग्रारहा करता था से उन की वुराइया का समाचार उन के पिता के पास पहुचाया करता था॥ ३। याकूब श्रपने सव पुत्रीं से बरुके यूसुफ से प्रीति रखता था क्योंकि वह उस के ञुकापे का पुत्र था थै।र उस ने उस के लिये रगांवरंगा श्रारखा वनवाया॥ ४। से। जव उस के भाइयों ने देखा कि इमारा पिता इम सब माइयों से प्रधिक उसी से प्रीति रखता है तब उन्हाे ने उस से बैर किया थ्रीर उस के साथ मेल की वाते न कर सकते थे ॥ ५ । यूसुफ ने रक स्वप्न देखकर श्रपने भाइदी से उस का वर्णेन किया तब उन्हाने उस से खार भी कैर किया॥ ६ । उस ने उन से कहा जे। स्वप्न मै ने देखा है सा सुना॥ १। माना इस लाग खेत में पूले बान्ध रहे है श्रीर मेरा पूला उठकर खडा हो गया तब तुम्हारे पूली ने मेरे पूले की घेरके उसे दग्रहवत् किया॥ ८। तव उस के भाइयो ने उस से कहा क्या सच्चमुच तू इमारे कपर राज्य करेगा वा सचमुच तू इम पर प्रभुता करेगा से

की नितनी थ्रीर मन्नेद् की बेटी घी॥ 80। फिर उन्हों ने उस के स्ब्री। थ्रीर उस की बाता के कारण उस से श्रीर भी श्रीधक वैर किया॥ ९। फिर उस ने एक ग्रीर स्वपूदेखा श्रीर श्रपने भाइया से उस का भी या वर्णन किया कि मुना मे ने एक ग्रीर स्वप्न देखा है कि मूर्ण श्रीर चन्द्रमा श्रीर ग्यारह तारे मुभो दराडवत कर रहे है। १०। यह स्वम उस ने श्रपने पिता श्रीर भाइया से वर्णन किया तब उस के पिता ने उस की दपटके कहा यह कैसा स्वय है जो तू ने देखा दै वया अचमुच मे श्रीर तेरी माता थीर तेरे भाई सब जाकर तेरे बारो भूमि पर शिरके दग्डवत करेंगे॥ ११। उस के भाई तो उस से डाइ रखते घे पर उस को पिता ने उन के उस यसन की स्मरण रक्खा ॥ १२ । श्रीर उस के भाई ग्रापने पिता को भेड वकरिया की चराने के लिये ग्रकेस की गये॥ ९३। तब इसारल् ने यूवुफ से कदा तेरे भाई तो इक्सेम् में चरा रहे होंगे हो जा मैं तुक्षे उन की पास भेजता हू उस ने कदा जी खाद्या ॥ १८। उस ने उस से कहा जा ग्रापने भाइया श्रीर भेड वकरिया का दाल देखकर मेरे पास समाचार ले थ्रा सा उस ने उस को देश्रोन् की तराई में बिदा कर दिया क्षीर बढ़ जाकर शकेम् के पास पहुंचा था, ९५। कि किसी जन ने उस की मैदान में भ्रमते हुए पाकर उस चे पूका तूक्या ठूं कता है ॥ ९६ । उस ने कदा में तो अपने भाइया की ठूऊता हू मुक्ते बता कि वे कहा चरारहे है। १७। उस जन ने कहा वे तो यहासे चले गये है थ्रीर में ने उन की यह कहते सुना कि आओ इस दोतान् की चले सा ग्रुसुफ अपने भाइया के पास चला थ्रीर उन्हें दातान् में पाया ॥ १८। जब उन्हें। ने उस की ग्राप्ते दूर से देखा तब उस के निकट श्राने से पहिले उसे नार डालने की युक्ति विचारने लगे॥ ९९ । श्रीर वे श्रापस से कदने लगे देखे। बह स्वप्न देखनेहारा थ्रा रहा है ॥ २०। से। आयो इस उस की घात करके किसी गङ्दे में **डाल देतव कहेंगे कि कोई दुष्ट जन्तु उस** की खा गया फिर देखेंगे कि उस के स्त्रियों का बया फल द्योगा॥ २९। यह सुनको स्त्रीन् ने उस की उन की

<sup>(</sup>१) मूल में याक्य की वयावली।

<sup>(</sup>१) मूल में गुक्ते देख।

हाथ से बचाने की मनसा से कहा इम सस की प्राय के लिये बहुत दिन ली विलाप करता रहा ॥ ३५। से तो न मारें॥ २३। फिर स्वेन् ने उन से कहा लाडू मत वहाथा उस की जगल के इस गड़हें में डाल दे। श्रीर उस पर द्वाध मत उठाश्री। वह उस को उन के हाथ से हुड़ाकर पिता के पास फिर पहुचाना चाहता था॥ २५। से जब यूसुफ अपने भाइया के पास पहुंच गया तब उन्हां ने उस का श्रारखा ना वह रंगविरंगा पहिने था उतार लिया, २४। श्रीर यूसुफ को चठाकर ग्राड्डे में डाल दिया गड़हा तो सूखा घा चस में कुछ जल न घा॥ ३५। तब वे राटी खाने का बैठ गये थीर खांखें उठाकर देखा कि इप्रमार्शलयों का एक दल कटों पर सुगन्ध-द्रव्य बलसान् थ्रीर गन्धरस लादे हुए गिलाद् से मिस को चला जा रहा है॥ २६। तव यहूदा ने ग्रपने भाइयो से कहा ग्रपने भाई की घात करने श्रीर उस का खून कियाने से क्या लाभ द्वारा॥ २०। स्रास्रो इम उसे दम्मारुलियों को दाघ येच डाले ख्रीर अपना प्राथ उस पर न उठाएं व्योकि वह इमारा भाई थीर हाड मास ही है से। इस के भाइयों ने इस की मानो ॥ २८ । तव मिद्यानी व्योपारी उधर से द्वाकर पहुंचे थे। यूनुम के भार्या ने उस की। उस गङ्दे में से खींचके निकाला खीर इस्मारिलयों के हाथ स्पे के वीस टुक्कडों में बेच दिया श्रीर वे यूसुफ की मिस्र में ले गये॥ २९। थीर इवेन् ने गडहे पर लैटिकर क्या देखा कि यूसुफ ग्रह्म से नहीं है से उस ने श्रपने वस्त्र फाड़े॥ ३०। थीर भाइया के पास लाटकर कहा लहका तो नही है अब मै किधर जाज॥ **३९। से उन्हों ने यूक्ष्म का खंगरखा ले एक वकरे** को मारको उस को लोड़ में उसे बोड़ दिया॥ ३२। थीर उन्दों ने उस रंगांबरंगे श्रंगरखे की श्रपने पिता के पास भेजकर कहला दिया कि यह इस की मिला है से देखकर पहिचान से कि तेरे पुत्र का ग्रंगरका है कि नहीं ॥ इहा उस ने उस की पहिचान लिया थार कहा हा मेरे पुत्र ही का थंगरखा ता है किसी दुष्ट जन्तु ने उस की खा लिया होगा निःसन्देह यूर्फ फाउ डाला गया है।। ३४। मा याकूत्र ने अपने धस्त्र फाइकी कार्ट में टाट पदिना खीर अपने पुत्र | (१) मूल में नदानिया।

तब उस के सब बेटे बेटिया ने उस की शान्ति देने का यस किया पर उस की शान्ति नहीं श्राई श्रीर वह कहता रहा नहीं नहीं में तो विलाप करता हुआ। अपने पुत्र की पास श्रधीलोक में उतर जाकगा से। उस का पिता उस के लिये रीता रहा ॥ ३६। थ्रीर मिद्यानियां ने मृतुक की मिस्र में ले जाकर षे।तीषर्नाम फिरीन् के एक द्यांकिम श्रीर जल्लादी के प्रधान के हाथ वेच हाला॥

(यहूदा की पुत्री की उत्पत्ति का वर्णन)

३८ उन्हीं दिनों में यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नाम एक अदुल्लास्वासी पुरुष के पास डेरा किया॥ २। वहा यहूदा ने शू नाम एक कनानी पुच्य की बेटी की देखा थार उस की ब्याइकर उस के पास गया॥ ३। वह गर्भवर्ती द्वाकर एक पुत्र जनी श्रीर यहूदा ने उस का नाम एर् रक्खा॥ ४। ख्रीर घट फिर गर्भवती द्वाकर एक पुत्र थ्रीर जनी खीर उस का नाम क्रोनान् रक्खा॥ ५ । फिर वह एक पुत्र ग्रीर जनी ग्रीर उस का नाम ग्रेला रक्त्वा ग्रीर जिस समय वह इस की जनी उस समय यहूदा कजीव् में रहता था॥ ६। श्रीर यहूदा ने तामार् नाम एक स्त्री से श्रपने जेठे एर् का विवाद कर दिया॥ १। पर यहूदा का वह जेठा २५ जी यहावा के लेखे में दुष्ट या इस लिये यद्दावा ने उस की मार हाला ॥ ८। तब यहूदा ने खोनान् से कहा अपनी सौजाई को पास जा थ्रीर उस के साध देवर का धर्म करके श्रापने भाई के लिये सन्तान जन्मा॥ ९। श्रीनान् ता जानता था कि सन्तान मेरा न ठडरेगा से। जब वह अपनी भीजाई के पास गया तक उस ने भीन पर स्खलित करके नाश किया न हो कि उस की अपने भाई को लिये सन्तान उत्पन्न करे॥ १०। यह जी काम उस ने किया थे। यद्दीवा की वुरा लगा से। उस ने उस की भी मार डाला॥ ११। तव यहूदा ने इस डर के मारे कि कही ऐसा न हो कि अपने

भाइया की नाई ग्रेला भी मरे श्रापनी खर तामार् से कहा जब ला मेरा पुत्र शेला समर्थ न है। तत्र लें श्रपने पिता के घर में विधवा ही बैठी रह सा तामार काकर अपने पिता के घर मे बैठी रही। १३। बहुत दिन के बीतने पर पहूदा की स्त्री की प्रू की बेटी थी से। मर राई फिर यहदा गोल से कूटकर खपने मित्र हीरा खदुल्लाम्बार्च समेत तिस्ना की श्रपनी भेड़ बर्कारेया का रायां कतराने के लिय गया ॥ १३ । श्रीर तामार् की यह समाचार मिला कि तेरा सबुर तिया की अपनी भेड़ वकरिया का राष्ट्रां कतराने के लिये जा रहा है॥ १४। तब उस ने यह सेाचकर कि भेला समर्थ तो हुआ पर मै उस की स्त्री नही दोने पाई अपना विधवापन का पहिरावा उतारा श्रीर वुकी डालकर श्रपने की ढांप लिया और श्नेम नगर के फाटक के पास जो तिस्ना के मार्ग में है जा बैठी॥ १५। उस की देखकर यहूदा ने वेश्या समका क्यों कि वह ग्रापना मुद्द ठापे हुए थी॥ १६। सा उस ने उसे प्रापनी यहून जानका मार्गमे उस की स्रोर फिरकी कहा मुक्ते अपने पास आने दे उस ने कहा में तुक को अपने पास आर्ने दूतो तूमुके क्या देशा॥ १९। उस ने कहा मै अपनी वक्तरियों से से वक्तरी का एक बद्धा तेरे पास भेज हुगा तब उस ने कहा भला उस के भेवने ले। क्या तू इमारे पास कुछ बन्धक रख जाएगा ॥ १८ । उस ने पूका में कीन सा वन्धक तेरे पास रख जाज। उस ने कहा अपनी वह छाप थीर होरी थीर अपने हाथ की छड़ी। तब उस ने उस की वे वन्तरं दिई थीर उस के पास गया से। वह उस से गर्भवती हुई॥ १९ । तब वह उठकर चली गई ग्रीर ग्रपना वुकी उतारके श्रपना विधवा-पन का पोंहराचा फिर पोंहने रही॥ २०। तब यहूदा ने वकरी का एक बच्चा अपने मित्र उस अदुल्लास्-वासी के हाथ भेज दिया कि घह वन्धक की उस स्त्रीको झाथ से हुड़ा ले प्रास और उस को न पाकर, २१। उस ने वहा के लोगो। से पूछा कि वर देवदासी कहा है जो रनैस से मरी की एक खोर देश थी उन्दे। ने कहा यहां ती की के देवदाशीन

शी॥ ३३। सा उस ने यहूदा के पास लाटके कहा मुक्ते यह नहीं मिली वरने उस स्थान के लेगों। ने कहा कि यहा तो कोई देवदासी न रही ॥ २३। तव यहदा ने कहा श्राच्छा यह समध्य उसी के पास रहने दें नहीं तो इस लोग तुच्छ गिने जाएंगे देग्य मैने वकरी का यह वच्चा भेज दिया पर वह तुओं नहीं मिली॥ २४। तीन सहीने की पोछे यहदा को यह समाचार मिला कि तेरी बहु ने व्यक्तिचार किया वरन वह व्यक्तिचार से गर्भवतो भी गुई तव यहूदा ने कहा उस की वास्र से खाखी कि वद जलाई जाग ॥ २५ । जब उसे निकाल रहे घे तब उस ने अपने सहर के पास कहला भेजा कि जिस पुरुष की ये वन्तुरं है उसी से मैं गर्भवती हू फिर उस ने यह भी कहलाया कि पहिचान ता सही कि यह काप थीर दोरी थीर कही किस की है। २६। यहदा ने उन्दे पहिचानकार कहा बह ते। सुभ से कम दोषी है क्यों कि मैं ने उसे ग्रापने पुत्र गेला को न व्याद्व दिया। श्रीर इस ने इस से फिर कभी प्रसरा न किया ॥ २०। जब उस के जनने का समय श्राया तब का जान पहा कि उस की गर्भ में जुड़ीरे हैं॥ २८ । श्रीर जब बर जनने लगी तब गक बालक ने स्रापना राष्ट्र वकाया श्रीर जनाई धाई ने लाल मूत लेकर उस की धाथ में यह कहती हुई बाध दिया कि पहिले यही निकला॥ २९। जब उस ने राध समेट लिया तब उस का भाई निकल पढा ग्रार **उस ने कहा तू ने क्यो दरार कर लिया है इस** कारण उस का नाम पेरेस् रक्ष्या गया॥ ३०। णी है उस का भाई सी निकला जिस के हाथ में वह लाल मृत वन्धा या श्रीर उस का नाम जेरह रक्खा गया ॥

(यूमुफ के बन्दीगृह में पड़ने छीर उस से जूटने का बर्गन)

रूट. जुन्ज यूनुफ मिल में पहुचाया गया त्य पातीपर्नाम एक मिमी जो फिरोन का हाकिम थीर जहादी का प्रधान

<sup>(</sup>१) यथे।त् टूट पद्ना ।

चा उत्त ने उस की उस की ले जानेहारे प्रमार्शलधें के राष में में।ल लिया ॥ २ । जब यूमुफ प्रपने उस मिसी स्वामी के घर में रहा तब यदीवा उस के संग रहा सा वह भारयमान पुरुष हो गया॥ इ। शार प्रमुफ के स्थामी ने देखा कि यहाया उस के मंग्र रत्ता है थार जा काम घट करता है टस को यहावा उर की राध से सुफल कर देता है। 8। तब उस की अनुग्रह की दृष्टि उस पर दुई ग्रीर वद रस का टहलुमा ठहराया गया फिर उस ने इस की अपने घर का अधिकारी अरके अपना सब कुछ उस के छाथ में साप दिया ॥ ५। थी। चय में उस ने उस की आपने घर थीर आपने स्व कुछ का अधिकारी किया तब से यहावा युसुफ के कारत उस मिली के घर पर आशीप देने लगा खार क्या घर में वया मैदान ने उस का जो जुळ घा स्व पर यदावा की श्राणीय दोती थी॥ ई। ना उन ने श्रपना उद्य कुछ प्रभुफ की राथ से यहा तक छोड दिया कि अपने खाने की रोटी की केंद्र वह अपनी संपत्ति का दाल कुछ न जानता था और यूसुफ मुन्दर थार रपवान या ॥ ७। इन वातों के पांछे उस के स्त्रामी की स्त्री ने युनुफ की ख्रोर आख लगाई गार कहा मेरे साथ से।॥ = । उस ने नकारके ग्रपने स्वानी की म्ली से कहा सुन जो कुछ इस घर में मेरे हाथ में है सा मेरा स्वामी कुछ नही जानता धीर उस ने श्रपना सब कुछ मेरे द्वाप में सैांप दिया है। र । इस घर में मुक्त से वहा को ई नहीं और चम ने तुमें क्रोड जी उस की स्त्री है मुक्त से कुछ नहीं रख छोड़ा से। मैं मेसी वही दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों वनुं॥ १०। ताभी वद दिन दिन पृतुष से बात करती रही पर उस ने चय की न हुनी कि कही उस के पास लेटे या उस के संगरदे॥ १९। एक दिन वण दुआ कि वह श्रापना जाम काज करने का घर में गया थार घर के नेवकी से से कोई घर मे न या ॥ १२। तव उस म्त्री ने उस का वस्त्र प्रमहकर कहा मेरे माथ सा पर यह अपना यस्त्र उस के हाथ में क्षेडिकर भागा थार वाहर निकल गया ॥ १३। यह देखकर की पित हो। इन्हें की व कराके बहादों के प्रधान

कि वह श्रपना वस्त्र सेरे हाथ में क्वेडिकर छाइर भाग गया, 98। उस स्त्री ने ख्रपने घर की सेवकी की युलाकर कहा देखी यह एक इन्नी मनुष्य की इम से ठड़ोली करने के लिये इमारे पास ले थाया है वह तो मेरे साथ चाने के मतलव से मेरे पास बावा थार में कचे स्वर से चिल्ला उठी॥ १५। कीर मेरी बड़ी चिल्लाइट सुनकर वह सपना वस्त्र मेरे पास क्रोडकर भागा श्रीर बाहर निजल गया॥ १६। श्रीर वह इस का यस्त्र इस के स्वामी के घर श्राने ले। श्रपने पास स्क्रें रही ॥ १७ । तब इस ने दस से इस प्रकार को बाते वाहीं कि बह इब्री दास जिस की तू इमारे पास ले आया है से। तुम से ठठीली करने को मेरे पास श्राया था॥ १८। श्रीर जल मै कचे स्वर से चिल्ला उटी तब बट अपना बस्त्र मेरे पास क्रीड्कर बाहर भाग गया ॥ १९ । अपनी स्त्री की ये वाते मुनकर कि तेरे दास ने मुक्त से पूछा रेसा काम किया यूसुफ के स्त्रामी का कीप भडका॥ २०। श्रीर यूषुफ के स्वामी ने उस की पलरामर रक गुन्मट में बहा राजा के वन्धुर छन्धे रहते ये डलवा दिया से। बह उस गुम्मट में रहने लगा॥ २९। पर यद्देश्वा यूनुफ के संगरद्दा थ्रीर उस पर वास्या किई ग्रीर गुरसट के दारागा से टस पर जनुग्रद की दृष्टि कराई॥ २२। वरन गुस्सट के दारीशा ने उन सब वन्धुयों की जी शुस्मट मे थे युरुफ के दाथ में मैं। दिया श्रीर जा जो काम वे वहा करते थे उन का करानेहारा वही होता था॥ २३। गुम्मट के दारीमा के वश में जी कुछ था उस में से उस का कोई वस्तु देखनी न पहती थी वमानि यसेवा मृत्र के साथ या श्रीर जा क्छ वह करता था यहावा उस का सुफल कर देता था॥

80. इन बातों के पीके मिस के राजा के पिलानेहारे श्रीर पकानेहारे ने ग्रपने स्वामी का कुछ श्रपराध किया॥ ३। तब फिरोन ने श्रपने उन देा छाजिमों पर अर्थात् पिलाने-टारों के प्रधान थार पकानेहारों के प्रधान पर

हलवा दिया ॥ 8। तव जल्लादे। के प्रधान ने उन को। युक्ष को छाम सैौपा स्नीर घद उन की ठदल भ । ग्रीर मिन के राजा का पिलानेदारा और पकाने-द्वारा जो गुम्मट में वन्ध्रुए घे उन दोनों ने एक दी रात मे श्रपने श्रपने द्वानदार के श्रनुसार स्वप्न देखे॥ **६ । विद्यान को जब यूदुफ उन के पास गया तव** चन पर जे। दृष्टि कि ई ते। क्या देखा कि वे उदास उस के साथ उस के स्वामी के घरवाले बन्दीगृष्ट में थे पूका कि खाज तुम्हारे मुद्द क्यों सूखे दे॥ दं। इन्हों ने उस से कहा हम दोनों ने स्वपू देखा है थै।र उन के फल का कोई कटनेहारा नहीं। यूसुफ ने उन में कहा क्या म्य्यों का फल कहना परमें प्यार क्यू काम नहीं है मुक्त से स्रापना स्रापना स्त्रपू व्यताखा। र्रातव पिलानेहारी का प्रधान अपना स्वप्न यूसुफ को यो वताने लगा कि मुक्ते स्वप्न मे क्या देख पड़ा कि मेरे साम्हने एक दाखलता है॥ १०। श्रीर उस दाखलता में तीन डालियां है ख़ीर उस में माना कालियां लगीं थीर वह फूली थीर उस की गुच्छीं से दाख लगकर पक गई॥ ११। थ्रीर फिरीन का कटोरा मेरे हाथ मे था सा मे ने उन दाखों का लेकर फिरीन के कटोरे में निचोडा थीर कटोरे की फिरीन के ष्टाच मे दिया ॥ १२ । यूसुफ ने उस से कदा इस का फल यह है कि तीन डालियों का क्यंतीन दिन है। १३। से तीन दिन की भीतर फिरोन तुमें बढाकर तेरे पद पर फेर ठडराएगा श्रीर तू थ्रागे की नाई फिरान का पिलानेहारा दीकर उसे का कटोरा उस के इाथ में फिर दिया करेगा॥ 98। सेाजब तेरा भला देश्यातव मुक्ते अपने मन मे रक्खे रहना थार मुभ पर कृपा करके फरीन से मेरी चर्चा चलाना थ्रीर इस घर से मुक्ते हुड्या देना॥ १५। क्योंकि सचमुच में इत्यों के देश से चुराया गया थ्रीर यहाँ भी में ने कोई देश काम नहीं किया

के घर से के उसी गुम्मट में बहां यूसुफ वश्धुमा था | जिस के कारण में इस ग्रह है में हाला जातं॥ १६ । यद देखकर कि उस स्वयू का फल युक्का निकला पकाने-दारा के प्रधान ने यूसुफ से कहा मै ने भी स्वप्न देखा करने सगा से वे कुछ दिन सी बन्दीगृद में रदे॥ है वह यह है कि माना मेरे सिर पर सफेद राष्टी की तीन टोकरिया है ॥ १० । थीर कपर की टे करी में फिरीन के लिये सब प्रकार को पकी पकाई वस्तुन है श्रीर पन्नी मेरे सिर पर की टीकरी में से उन य ज्यों को खारदे है। १८। प्रमुफ ने कदा इस का फल यह दै कि तीन टीकरिया का अर्थ तीन है। ७। सा उस ने फिरोन के उन द्यांकमां से जी दिन है। १९। सा सीन दिन के भीतर फिरोन तेरा सिर कटवाकरः तुमे रक वृत पर टगवा देगा श्रीर पन्नी तेरे मास की खाएंगे॥ २०। तीसरे दिन जी फिरोन का जन्मदिन या उस ने श्रपने सब कर्म-चारियों की जेवनार किई ग्रीर उन में से पिलाने-टारी के प्रधान ग्रीर पकानेदारी के प्रधान दोनी की वन्दीगृष्ट से निकलवायाः॥ २९। ग्रीर पिलारे-हारीं के प्रधान को ते। पिलानेहारे का पद फेर दिया से। वद कटोरे की फिरीन के दाय में देने लगा ॥ ३३ । पर पकाने हारा के प्रधान की इस ने टंगवा दिया जैसा कि यूसुफ ने उन के स्विप्नें का फल उन से कहा था॥ २३। पर पिलानेहारी के प्रधान ने यूसुफ की स्मरख न रक्त्रा भूल ही जया॥

> ४१ - पूरे दे। बरस के बीते पर फिरान ने यह स्त्रप्न देखा कि मै माने। नील नदी के तीर पर खड़ा हू॥ २। थ्रीर उस नदी में से सात सुन्दर ख्रीर में। टी मोर्टी गार्य निकलकर ककार की घास चरने लगी॥ ३। श्रीर वया देखा कि उन के पीके थ्रीर सात गाये जा कुदप थ्रीर डागर है नदी से निकसी खाती है थ्रीर दूसरी गायें। को निकट नदी को तीर पर खडी हुई ॥ ४। तय माना इन बुदय थ्रीर डांगर गायों ने उन सात मुन्दर क्षीर मेाटी मोटी गाया की खा डाला। तव फिरीन जाग उठा॥ ५। फिर वह से। गया थ्रीर दूसरा स्वप्न देखा कि एक डठी में से सात माटी छी।

<sup>(</sup>१) मूल में श्रापने श्रापने स्वाप्र की फल फाइने की श्रामुनार । (२) मूल में तेरा सिर उठाकी।

<sup>(</sup>१) मूल में तेरा धिर तुमा पर से चठाये। (२) मूल में दोनो के सिर चठाये। (१) मूल में चोर्।

आक्की प्राप्की बार्ल निकली प्राप्ती हैं। ई। बीर बगा नीस नदी के सीर पर खड़ा हूं।। १८। फिर बग देखा कि उन की पीके सात बार्च पतली ग्रार पुरवाई देखा कि नदी में से सात मोटी ग्रीर सुन्दर सुन्दर से मुर्भाई दुई निकली खाती दें ॥ ७ । ग्रीर माना गायें निकलकर ककार की घास चरने लगीं ॥ ९९ । इन पतली बाला ने उन साता माठी बीर अनु से फिर,क्या देखा कि उन के पीड़े सात बीर गार्थ भरी हुई यालें। की निगल लिया। तय फिरीन जागा निकली खाती हैं जी दुवली खीर बहुत सुहप खीर थीर यह स्थाप हो या ॥ ८ । भार का फिरोन का डागर है मैं ने तो सारे मिस देश में ऐसी कुडील मन व्याकुल हुया थार उस ने मिस के सब क्योतिपिया गायें कभी नहीं देखीं ॥ २० । थीर माना इन डांगर थीर पाँएडतें। को युलघा सेका थीर उन की अपने थीर कुडील गायों ने उन पहिली सातों मोटी मोटी स्या की बताये पर उन में से की ई उन का फल फिरीन से न कप्ट सका ॥ १ । तब पिलानेप्टारी का खा गई थीं तब यद समझ न पढ़ा कि वे उन की प्रधान फिरीन से बाल उठा कि मुक्ते खाज के दिन खा गई हैं क्योंकि उन का चप पहिले के बराबर व्यपने व्यपराध चेत वाते हैं ॥ १०। जब फिरीन बुरा ही रहा तब में जाग उठा ॥ ३०। फिर मैं ने खपने दाकों से क्रोधित दुखा या खार मुक्ते थार दूकरा स्वप्न देखा कि माना रक ही इंठी में सात प्रकानेदारों के प्रधान की क्षेद कराके जल्लादों के श्राच्छी श्रच्छी श्रीर श्रम से भरी दुई खालें निकली प्रधान के घरवाले वन्दीगृष्ट में डाल दिया था, १९। आती है ॥ २३। फिर क्या देखता हूं कि उन के तब हम दोनों ने एक हो रात में अपने अपने होनहार पोक्टे श्रीर चात वालें कूकी कूकी श्रीर पतली श्रीर के अनुचार' स्त्रपू देखा ॥ १२। श्रीर वहां हमारे पुरवार्ष में मुर्फार्ष हुई निकलती है ॥ २४। श्रीर साथ एक इती जवान था जो जल्लादों के प्रधान माने। इन पतली वाला ने उन सात अच्छी अच्छी का दास था से एम ने उस की बताया थीर उस बालों की निगल लिया। इसे मै ने ज्योतिपियों ने हमारे स्वप्नीं का फल दम से कटा हम में से एक की वताया पर इस का समभानेहारा कोई नहीं रक के म्यप्रका फल उस ने बता दिया॥ १३। श्रीर मिला॥ २५। तब यूसुफ ने फिरीन से कहा फिरीन सैसा कैसा फल उस ने इस से कहा बैसा बैसा का स्वप्न एक ही दे परमेश्वर की काम किया निकला भी अर्थात् मुक्त को तो मेरा पद फिर मिला चाइता है उस की उस ने फिरीन की जताया है। पर यह टांगा गया॥ १८। तब फिरोन ने यूमुफ की २६। व सात प्रच्छी प्रच्छी गायें सात बरस है खीर युलवा भेता थीर वह ऋटपट गहरें में से निकाला व सात प्रच्छी प्रच्छी बालें सात बरस है स्वप्न एक गया थ्रीर बाल मुंड्बा बस्त बदलके फिरीन के ही है ॥ २०। फिर डन के पीछे जो डांगर थ्रीर पास खाया ॥ १५। फिरीन ने यूसुफ से कहा ने ने कुडील गाये निकली थ्रीर जो सात कूकी थ्रीर पुरवाई ग्का स्त्रप्र देखा थार उस के फल का कप्टनेप्टारा कोई नहीं थार में ने तेरे विषय में सुना है कि सू स्याप्न सुनते हो उस का फल कह सकता है। चुका हू कि परमेश्वर जो काम किया चाहता है। १६। यूनुफ ने फिरीन से कहा में तो कुछ नहीं कर से। उस ने फिरीन की दिखाया है।। २९। सुन सारे ९६। युमुफ ने फिरीन से कहा में तो कुछ नहीं कर स्राता परमेश्वर ही फिरीन के लिये मंगल का मिस देश में बढ़े सुकाल के सात बरस ग्रानेहारे यखान कराए ॥ १७ । से फिरीन यूक्फ से कप्तने है ॥ ३० । ग्रीर उन के पीहे श्रकाल के सात बरस लगा में ने प्रपने स्वप्न में बया देखा कि माना में

गायों की खा डाला ॥ २९। श्रीर जब वे उन की में मुक्तां ई दुई वार्ल दुई वे श्रकाल के सात वरस देशों ॥ भ्राप्त वद्यों वात है लो में फिरीन से कह थाएंगे थीर मिस देश में वह सारा सुकाल विसर जाएगा थै।र श्रकाल से देश नाथ होगा॥ ३९। श्रीर उस श्रकाल के कारख जा पीक्ने श्राएगा यह मुकाल देश में स्मरण न रहेगा क्योंकि चकाल प्रत्यका भारी

<sup>(</sup>१) मूल में ग्रापने अपने स्वाप के फल करने के बानुसार ।

<sup>(</sup>श) मूल में भेरे बिना।

40

श्रोर से स्थिर किई हुई है श्रीर परमेकार इसे शीघ्र ही पूरा करेगा ॥ ३३। चे ग्यव फिरोन किसी समसदार थीर वृद्धिमान पुरुष की खोर्ज करके उसे मिस देश पर प्रधान ठहराए ॥ ३४। फिरोन यह अरले देश पर श्रीधकारियों की ठइराए श्रीर जब से सुकास के सात बरस रहे तब लें मिस देश की चपन का यच-मांश्र लिया करे ॥ ३५ । वे इन श्रच्के वरसे। में सव प्रकार की भाजनवस्तु बटोर वटारकर नगर नगर मे खन्न की राशिया भोजन के लिये फिरोन के वश मे करको उन को रक्षा करे॥ ३६ । थीर बह भाजन-वस्तु श्रकाल के उन सात वरसे। के लिये जी मिस देश मे आएंगे देश के भाजन के निमित्त रक्खी रहे जिस से देश उस प्रकाल से सत्यानाश न दो।। ३०। यह बात फिरोन थीर उस के सारे कर्म-चारिया को अच्छी लगी ॥ इ८ । से फिरान ने अपने कर्म्मचारियों से कहा इस पुरुष के समान क्या थ्रीर कोई ऐसा मिलेगा कि परमेश्वर का श्रात्मा इस मे रहता हो। । ३९। फिर फिरीन ने यूसुफ से कहा परमेश्वर ने जो तुभी इतना ज्ञान दिया है ग्रीर तेरे तुल्य को ई समभदार थै। द्युद्धिमान नहीं, ४०। इस कारण तू मेरे घरका श्राधकारी हो श्रीर तेरी श्राचा के अनुसार मेरी सारी प्रजा चलेगी केवल राजगङ्गी के विषय में तुभा से खडा उद्दख्या ॥ ४९ । फिर फिरीन ने यूसुफ से कहा सुन में तुभ की मिस्र की सारे देश के जपर ठइरा देता हू ॥ ४२ । तब फिरीन ने अपने द्वाथ से अगूठी निकालको युसुफ को द्वाथ में पहिना दिई थ्रीर उस की सूदम सनी के वस्त पहिनवा दिये श्रीर उस के गले में से ने की गोप **डाल दिई, 8३। थैंार उस की श्रपने दूसरे रथ पर** चढवाया थ्रीर लाग चस के खागे खागे यह पुकारते चले कि घुटने टेक घुटने टेक सो उस ने उस की मिस्र को सारे देश के ऊपर ठइराया॥ ४८ । फिर फिरीन ने यूसुफ से लहा फिरीन तेर में हू और सारे

होगा ॥ ३२ । ग्रीर फिरोन ने जो यह स्वप्न दो बार मिस देश में कोई तेरी ग्राजा विना राथ पांठ न देखा इस का भेद यह है कि यह बात परमेक्टर की हिलाग्या। ४५। ग्रीर फिरीन ने यूसुफ का नाम सापन-त्यानेद्द् रक्का श्रीर श्रीन् नगर के याजक पातीपरा की घेटी ग्रायनत् से उस का व्याह करा दिया। श्रीर यूसुफ निकलकर सिस देश से घृमने फिरने लगा॥ ४६ । जय यूसुफ मिस के राजा फिरीन के सन्मुख खडा हुया तव वह तीस वरस का या सा वह फिरीन के सन्मुख से निक्त कर मिन्न के सारे देश में दौरा करने लगा ॥ ४० । मुकाल के साता बरभें में भूमि बहुतायत मे अन् उपनाती रही॥ 8८। थीर यूसुफ उन साता वरसा में मव प्रकार की भाजनवस्तुर्गं जो मिन्न देश में दोती थी घटोर बटारके नगरीं में रखता गया गक एक नगर की चारीं खोर के खेतीं की भीजनवस्तुखीं की बट च सी नगर में सचय करता गया॥ ४४ । से। युसुफ ने श्रद्ध की समुद्र की वालू के समान श्रत्यना वहुतायत से राशि राशि करके रक्खा यहां लो कि उस ने उन का ग्रिनना केट दिया बबेकि व स्रस्य है। गई ॥ ५०। यकाल के भ्यन वरस के याने से पहिले यूसुफ को दे। पुत्र खोन् को यानक पातीपेरा की बेटी ग्रासनत् से जन्मे ॥ ५९ । ख्रीर यूसुफ ने श्रपने जेठे का नाम यद्य कदके मनध्ये रक्त्या कि परमेश्वर ने मुक्त से मेरा सारा क्रोण श्रीर मेरे पिता का सारा घराना विसरवा दिया है॥ ५३। थै।र दूसरे का नाम उस ने यह कहकर राप्रैस् रक्ता कि सुके दु ख भे। गने के देश में परसेश्वर ने फुलाया फलाया है। ya । श्रीर मिस देश के सुकाल के वे सात वरस निपट गये॥ ५८। थ्रार घ्यकाल के सात घरस यूहफ के कहे के अनुसार थाने लगे थीर सब देशों से स्रकाल पदा पर सारे मिन्न देश से स्रङ्ग घा॥ ५५ । जब मिस का सारा देश भूखे। मरने लगा तब प्रजा फिरान से चिल्ला चिल्लाकर राठी मागने लगी थार वह सब मिसियों से कहा करता था प्रसुफ के पास

<sup>(</sup>१) मूल में स्त्रमेक् । इस मिस्ती ग्रव्द का सर्थ निश्चित नहीं।

<sup>(</sup>१) इस मिस्रो अब्द के सार्थ में सदेह है। (२) मूल में मुद्धी भर भरके। (३) अयोत् विसरवानेहारा । (३) अथीत् ग्रत्यन्त उपजाक ।

नायां थार जा जुछ वह तुम से कि वही करो ॥ प्रभु तिरे दास भाजनवन्तु साल लेने की थाये हैं ॥ प्रदेश प्रमाल सारी पृथ्यियों पर फैल गया थार १९ । हम सब एक ही पुस्य के पुत्र हैं हम सीधे मिस देश में भारी हा गया तब यूसुफ सब मरहारा सनुष्य है तिरे दास भीदिये नही ॥ ९२ । उस ने उन की रोल की सारियों के हाथ थान बेचने लगा ॥ से कहा नहीं नहीं तुम इस देश की दुर्दशा देखने ५० । से मार्रा पृथ्यियों के रोग के प्रमुक्त के पास थाने लगे के प्रमाल की प्रमाल के प्रमाल हो हम समय हमारे पिता के प्रमाल हो हम समय हमारे पिता के

(यूनुक के "गाइये। के उस से मिली जा वर्गन)

४२ जाव पाजूब ने सुना कि मिस में अद है तब उस ने अपने पुत्रा से कहा तुम गज हुमरे का मुद्र की ताकते हैं। । >। फिर उस ने कटा में ने ता मुनाई कि मिल से षत्र है से तुम लेगा वहां बाजर हमारे लिये अन माल ले वाकी कि एम मरे नहीं वाते रहें ॥ ह । से। युगुफ की दस भार्द खन्न में।ल सेने की नियं मिश की गर्व ॥ ४ । पर युमुफ के भाई विन्यामीन की याक्रय ने यह देशचकर भाइयों के माथ भेजना नजारा कि कहा ऐसा न दे। कि उस पर कार्य विषत्ति पर्वे ॥ ५। वा श्रीर श्रीर श्रानदारी की मान्ति दक्षाण्ल् के पुत्र भी यन्न मे।ल सेने प्राये क्योंकि कतार देश में भी अज्ञाल था॥ ६। प्रतुफ ता निस देश का अधिकारी या ग्रीर उम देश के स्य लेगों के राघ यही खन्न वैचता घा से जब यूमुफ के भाई थाये तव भूमि पर मुद्द के यस शिरके उस के। इमस्यत् किया ॥ छ । उन के। देदाकर यूनुफ ने पोद्यचान हो। लिया पर उन की मास्टने अनजान यनकं कठारता के राष उन में पूका तुम कहा ने प्राते हैं। इन्टों ने फदा इस हो। कनान् देश से प्रज्ञ माल लेने के। पार्व ६॥ ८। प्रमुफ ने ता श्रापन भाइयो की परिचान लिया पर उन्धें न उम की न परिचाना॥ र । मा युनुष प्रापन वि स्यप्न स्मरण करके जो उस ने उन के विषय देखे थे उन से करने लगा तुम मेदिये हा एस देश की दुर्दशा की देखने के लिये श्राये हैं। । १०। उन्दा ने उस से कहा नही नही है

सनुष्य है तेरे दास भेदिये नही ॥ १२। उस ने उन में करा नहीं नहीं तुम इस देश की दुर्दशा देखने धी का प्राये हा॥ १३। उन्हा ने कहा हम तेरे दास यारत भाई हैं और कनान् देशवासी एक ही पुरुष को पुत्र है ज़ार छाटा इस समय हमारे पिता को पास है जोर एक रहा नहीं ॥ १८। यूसुफ ने उन से कदा मैं ने की तुम से कहा कि तुम भेटिये ही, १५। की इस रीति में तुम परखे जाखीरी फिरीन की जीवन की सा जब लीं तुम्हारा होटा भाई यहा न खाग तव ला तुम यहा से न निकलने पाछोती॥ १६। मेा प्रापन ने से रक को भेज दो कि घट तुन्हारे भाई की ले जार थीर तुम लेगा बन्धुश्राई मे रहेगी एस से तुम्हारी बात परकी जाएंगी कि तुम में सञ्चार्ड र्श कि नदीं न दे।ने से फिरीन के जीवन की सी निज्ञय तुम भेदिये ही ठल्रारो ॥ १० । तब उस ने इन का तीन दिन ला बन्दीगृह में रक्ष्या॥ १८। तीसरे दिन पूरुक ने उन में कहा एक काम करे। तब जीते रहेगी क्योंकि में परमेश्वर का भय मानता हूं॥ १९ । यदि सुम चीधे मनुष्य द्वा ता तुम सव भादिया में में एक जन इस धन्दीगृत में बन्धुका रहे थीर तुम अपने घरवाला की भूटा बुकाने के लिये श्रज्ञ सं जाश्रो॥ २०। श्रीर श्रपने क्वाटे भाई की मेरे पार ले आयो या तुम्हारी बात रही उहरीी थार तुम मार डाले म जायागी। सा उन्हा मे बैसा द्या किया॥ २९। तय उन्दे। ने श्रापस से कहा नि रुन्देश एम ग्रापने भाई के विषय मे दोषी हैं कि जब उस ने इम से गिङ्गिड़ाको विनती किई तब इम ने यह देखने पर भी फि उस का जीव कैसे र्यंत्रट में पहा है उस की न सुनी इसी कारण हम भी अब इस संकट से पड़े हैं ॥ २२। सबेन ने उन से करा वया मै ने तुम से न करा था कि लड़ के के ष्रपराधी मत दे। यार तुम ने न मुना से। देखा श्रव उस के लाष्ट्र का पलटा लिया नाता है। २३। यूसुफ की थार उन की घातचीत जा रक दुशांपिया की द्वारा होती थी इस से उन की मालूम न था कि

तो फेर दिया गया है देखे। वह मेरे वोरे मे है तब में शोक के साथ अधीलाक में उतर जानगा ॥ चन को जी मे जी न रहा थ्रीर वि एक दूसरे की खीर भव से ताकने लगे ख़ार बाले कि परमेश्वर ने यह इस से क्या किया है ॥ २९ । से। छे कनान् देश मे अपने पिता याकूव के पास आये खार अपना सारा वृत्तान्त उस से येा वर्णन किया कि, ३०। जी पुरुष उस देश का स्वामी है उस ने हम से कठारता के साथ वाते किई थै। द इस की देश के भेदिये ठहराया ॥ ३१। तब हम ने उस से कहा हम सीधे स्रोग हैं भेदिये नही ॥ ३२ । इस वारद भाई एक ष्टी पुरुष के ' युत्र है एक तो रहा नहीं और क्रोटा इस समय कनान् देश में हमारे पिता के पास है। 🕏 । तव उस पुरुष ने जो उस देश का स्वामी है इम वे कहा इसी से मै जान लूगा कि तुम सीधे मनुष्य द्या श्रापने में से एक की मेरे पास के। डके श्रपने घरवालों की भूख व्यक्ताने के लिये कुरू ले जाग्रो ॥ ३८ । थ्रीर श्रपने क्रोटे भाई की मेरे पास ले यायो तब मै जानूगा कि तुम मेदिये नही सीधे लाग हो थ्रीर तथ में तुम्हारे माई की तुम्हें फोर दूगा थै।र तुम इस देश में लेन देन करने पाँछोत्री ॥ ५५। फिर जब वे अपने प्रापने बोरे से ग्राम निकालने लगे सब क्या देखा कि गकारका जन को रूपैया की ग्रैली ज्सी के बोरे में रक्ष्म्बी है सा क्पैयाकी पैलिया की

वह इसारी समंभत्ता है ॥ ३४। श्रीर वह उन के पास से विखकर वे श्रीर उन की पिता हर गये ॥ ३६। फिर इटकर रोने लगा फिर उन के पास लाटकर थार उन उन के पिता याकूब ने उन से कहा मुक्त की तुम से बातचीत करके उन में से शिमान की निकाला ने निर्वण किया देखी युनुफ नहीं रहा थीर शिमान थीर उन के साम्हने बन्धुया रक्त्वा॥ २५। तय भी नही खाया थीर यय तुम विन्यामीन की भी ले युक्त ने याचा दिई कि उन के बारे यह से भरा जाने चाहते है। ये सब विपत्तिया मेरे कपर थ्रा के । एक एक जन के वारे में उस के रूपैया का भी पड़ी है। ३०। रुवेन् ने श्रपने पिता से कहा यदि रख दी थीर उन की मार्ग के लिये सीधा दी मी मै उस की तेरे पास न लाऊ ती मेरे दीना पुत्री की उन के साथ ऐसा ही किया गया ॥ २६ । तव व मार डालना तू उस का मेरे हाथ में सीप ती दें न उसे श्रपना श्रम श्रपने गदद्दे। पर लादकर वहाँ से चल तेरे पास फिर पतुचा ट्रगा॥ ३८। उस ने कहा मेरा दिये॥ २९। सराय में जय एक ने श्रपने गदद्दे की। पुत्र तुम्हारे संग न जाएगा क्योंकि उस का भाई सर चारा देने के लिये ध्रपना बारा खाला तब उस का गया ग्रार बह ग्रकेला रह गया सा जिस मार्ग से क्षेया द्योर के मोइड़े पर स्क्खा हुआ देख पडा ॥ तुम जाग्रोगे उस में यदि उस पर कोई दियति ग्रा २८। तब उस ने अपने भाइयो से कहा मेरा क्षेया पहें तो तुम्हारे कारण में इस पहें वाल की श्रवस्था

> 83. स्त्रीपर खकाल देश में बीर भारी दी गया॥ २। दी जब बह क्राज्ञ जो वे मिस्र से ले श्राये चुका गया तब उन के . पिता ने उन से कदा फिर जाकर इसारे लिये घोड़ी सी भोजनवस्तु माल ले साम्रा॥ ३। तव यहूदा ने उस से कहा उस पुरुष ने इस से चिता चिताकर कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे स्त्रा न ग्राग ते। तुम मेरे चन्मुख न आने पास्रोगे ॥ ४ । सा यदि तू हमारे भाई की दमारे स्त्राभे जे तब ती दम जाकर तेरे लिये भीजनवम्तु माल ले आएंगे॥ ५। पर यदि तू उस की न भेजें ती इस न जाएंगे क्यों कि उस पुरुष ने इम से कहा कि यदि तुम्हारा भाई तुम्हारे सग न ही ती तुम मेरे सन्मुख न खाने पार्ख्वागे॥ ६। तब इसारल् ने कहा तुम ने उस पुरुष की यह वताकर कि इमारे एक श्रीर भाई हैं क्यो मुक्त से वुरा वर्ताव किया॥ ७। उन्हों ने कहा जव उस पुरुष ने हमारी थीर हमारे कुटुन्छियों की दशा की इस रोति पूछा कि क्या सुम्हारा पिता श्रय लो जीता है क्या सुम्टारे कोई ग्रीर भार्र भी है तब

<sup>(</sup>१) मूल में श्रापते पिता के।

<sup>(</sup>१) मूल में मुन नेरे पक्के बाल ध्रधोतीक में शोक के साथ चतारागे।

यापने भाई की यहां से खाश्री ॥ ८। फिर यहवा ने खपने पिता समायत् से कहा उस सहके की मेरे चंग भेल दे कि इस चले जागं इस से तम श्रीर तू श्रीर इसारे यालयञ्चे मरने न पाणंगे जीते रहेंगे ॥ र। में उस का लामिन हाता हू मेरे ही हाथ से तू दस की फेर लेना यदि से उम की तेरे पास पहुचाकर माम्दने न खरा कर दूं ती में यदा के लिये तेरा व्यवराधी उत्तरता ॥ १०। यदि तम लाग विलम्ब न १९। तब उन के पिता एकाएल ने उन से कहा ती गुत्रा ॥

१५। तत्र उन मनुष्या ने वर भेट थीर टूना स्पेया श्रीर विन्यामीन की भी भंग तेकर चल विये श्रीर मिस से पहुचकर यूनफ के साम्टने राड़े ष्टुए ॥ १६। उन के साथ विन्यामीन् का देखकर युमुफ ने अपने घर के श्रीधकारी से करा उन मनुष्ये। को घर में पहुचा ग्रीर पर मारकी भीजन तीयार कर क्योंकि वे लारा दी पत्तर की मेरे मंग्र भोजन करेंगे॥ १०। मेर यद जन युमुफ के फाने के अनुसार करके उन पुरुषों के। यूरुफ के घर में ले चला॥ १८ । वे जे। युक्त की घर की पहुचाये गये इस से सम्बद्ध करने सर्गे की बंपेया परिसी बार हमारे बोरी में फेर दिया गया उसी के कारण इस भीतर पहुंचाये जाते हैं। खपने भाई के स्त्रेष्ट से मन भर खाने के कारण और

हम ने इन प्रक्रों के यनुसार उम से वर्णन किया कि वह पुरुष हम पर टूट पहें खीर दवाकर अपने फिर बता हम कुछ भी जानते चे कि वह कहेंगा दास बनाए थार हमारे ग्रदंग की कीन ले॥ ९९। से वं यूसुफ के घर के प्राधिकारी के निकट घर के द्वार पर बाकर यें कटने लगे कि, २०। हे इमारे प्रमु एम परिस्ती बार ब्रम् मारू सेने की क्षाये थे, २१। श्रीर जब एम ने सराय में प्रतुचकर श्रपने वीरी की खाता ताववा देखा कि एक एक जन का पूरा च्येया उस के दें।रे के मेरिट पर रक्खा है से इस उम के। व्यपने साथ फिर लेते श्राये है। २३। श्रीर दूसरा रूपैया भी भोजनयन्तु माल लेने की ले आये करते ती शव की दुमरी बार लैं।ठकर या चुकते ॥ हैं हम नहीं जानते कि हमारा स्पैया हमारे बीरी मे क्षिस ने रख दिया था॥ ३३। उस ने कहा तुम्हारा यदि चन्नमुच केमी भी बात है तो यह करी इस देश कृशल है। मत हरी तुम्हारा परमेश्टर की तुम्हारे की उत्तम उत्तम वस्तुकी में से मुक्क कुक अपने बोरी पिता का भा परमेश्वर है उसी ने तुम की तुम्हारे में उम्र प्रमुप के लिये भेट ने जायों जैसे थाडा मा वारी में धन दिया देशा तुम्दारा बर्पया मुक्त की ती यलसान थीर भ्रोखा मा मधु थीर कुछ मुगन्ध द्रव्य थीर सिल गया था थीर उस ने शिमीन् की निकालकर गन्धरस पिम्ते थ्रीर बाटाम ॥ १२ । फिर श्रपने श्रपने वन के संग कर दिया ॥ २४ । तब उस जन ने उन माघ दूना स्पैया ले लाख्रा हो। स्पैया सुम्दारे वारी के मन्प्या की यूमुफ के घर में से जाकर जस दिया माए हैं पर फेर दिया गया उस का भो रोते जायें। श्रीर उन्दों ने आपने यादीं की छीया श्रीर उस ने वया चानिये यप भूल से दुव्या हो। १३। ग्रीर व्यपने उन के गददे। के लिये चारा दिया॥ २५। तब यद भार्य की भी मंग नकर उम पुनय के पाम फिर लाखा. | मुनके कि खाल एम की यही भीजन करना दागा 98 । ज़ीर मर्द्यशक्तिमान् ईक्टर उस पुरुष की सुम (उन्दे। ने यूसुफ की खाने के समय लों श्रर्थात् दो पर दयानु करे कि वह तुम्हारे दूसरे भाई की श्रीर पदर ली उस भेट की र्संजीय रक्ष्या॥ ३६। जब बिन्यामीन् का भी काने दे कार में निर्धेश पुत्रा पूनुफ घर काया तब वे उस भेट का जा उन की साथ में थी उस के सन्मुख घर में ले गये थीर भूमि पर शिरक्षे उस की दगरुयत् किया ॥ २०। उस ने उन का कुणरा पूछा और कहा वया तुम्हारा खद युका पिता जिस की तुम ने चर्चा किई घी क्ष्मण से दै प्रया घर प्राय को जीता है ॥ २८ । उन्हों ने कटा दां तेरा दास दमारा पिता क्षुश्रल से दे श्रीर श्रव ली जीता है तब उन्हों ने चिर भुकाकर किर दर्ग्डचत् किर्द ॥ २९ । तय उस ने ग्रांखें उठाकर श्रीर प्रपने भगे भाई विन्यामीन् की देखकर पूछा क्या तुम्दारा वह छोटा भाई जिस की चर्चा तुम ने तुक से किई यो यही है फिर उस ने कहा दे मेरे पुत्र परमेश्दर तुभ पर श्रानुग्रद्ध करे॥ ३०। तद्य

कोठरी से गया थीर वहा री दिया ॥ ३९। फिर श्रपना सुद्ध धोक्तर निक्तल स्नाया स्नीर स्नपने की राककर कहा भाचन परासा। ३३। सा उन्हा ने उस के लिये ते। याला थीर भाइया के लिये याला थीर जी मिसी उस के सम खारो घे उन के लिये अलग परासा इस लिये कि मिस्री इवियो के साथ भीतन नहीं कर सकते वरन मिसी ऐसा करने से घिन भी करते है ॥ ३३ । से युक्त के भाई उस के साम्दने वहे वहे पहिले थार होटे होटे पीके ग्रपनी ग्रपनी श्रवस्था के यनुसार क्रम से वैठाये गये यह देख व विस्मित वाकर गक दूसरे की खोर ताकने लगे ॥ ३४। तब यूसुफ अपने साम्हने से भाजनवन्तुरं दठा उठाके उन के पास भेजने लगा और विन्यामीन की अपन भाइया से खाँधक पचगुर्यो भाजनवस्तु मिली। श्रीर उन्हा ने उस के संग्रा मनमाना पिया ॥

88. विव उस ने अपने घर के श्रीधकारी की श्राज्ञा दिई कि इन मनुखी के ब्रोरी में जितनी भाजनवस्तु समा सके उतनी भर दे श्रीर एक एक जन के ब्रीये की उस के दीरे को मोदक्षे पर रख दे॥ २। थीर मेरा चान्दी का कटोरा क्रोटे के बोरे के मोहड़े पर उस के यन के स्पैये के साथ रख दे। यूसुफ की इस खाचा के अनु सार उस ने किया ॥ ३। विद्यान की भीर देशते दी वे मनुष्य ग्रपने गददो समेत विदा किये गये॥ 8। बे नगर से निकले ही घे छै।र टूर न जाने पाये घे कि यूनुम ने अपने घर के अधिकारी से कदा उन मनुष्यों का पीका कर श्रीर उन की पाकर उन से कह कि तुम ने भलाई की सन्ती खुराई क्या किई है। ५। क्या यह यह वस्तु नहीं जिस में मेरा स्वामी पोता है श्रीर जिस से वह शकुन भी विचारा करता है तुम न यह जो किया है सो बुरा किया॥ उन ये कक्षों ॥ २ । उन्देश ने उत्त ः अक्षक्षा दे इसारे |

यह से।चक्रर कि मै कहा रोक यूनुफ फुर्ती से ग्रपनी | ब्रोरी के मोटडे पर निकला था चय इम ने उस के। कनान् देश से ले आकर तुमें फेर दिया तथ मला तेरे स्वामी के घर में से एम कोई चादी वा सेने की बस्तु क्योंकर ख़ुरा सकते है ॥ १ । तेरे दासेंा मे में जिस किसी के पास बद निजले बह मार डाला जाग श्रीर इस भी श्रपने उस प्रभु के दास दा जाग॥ ९०। उस ने कता तुम्हारा ही कहना सदी जिस के पास वह निकले सा मेरा दास होगा श्रीर तुम लाग निरपराध ठचरागे॥ १९। इस पर ध फुर्ती से अपने अपने बारे का उतार मूमि पर रखकर उन्हें खोलने लगे ॥ १२ । तव वह कूटने लगा खार वहे के बारे से लंकर कृष्टि के बारे ला गान किई ग्रीर कटोरा विन्यामीन के बारे में मिला॥ १६। तब उन्दा ने श्रपने श्रपने वस्त्र फाडे थ्रार श्रपना श्रपना गददा लादकर नगर की लाए गये॥ १४। तथ यहदा श्रीर उस के भाई युसुम के घर पर पहुचे श्रीर यूसुफ वही या सा वे उस के साम्टने भूमि पर गिरे॥ ९५ । यूषुफ ने उन से अन्दा तुम तो ग्रों ने यद कैंसा काम किया है क्या तुम न जानते थे कि मुक्त सा मनुष्य शकुन विधार सकता है॥ १६। यहूदाने कटा दम लाग श्रपने मभु चे क्या कट दमें बया कदकर अपने का निर्देश ठद्दराएं परमेश्वर ने तेरे दासे। के अधर्म की पजड़ लिया है हम थीर जिस र्कं पास कटेग्रा निकला वह भी इस सब के सब थ्रपने प्रमुक्ते दास दी दे॥ १०। उस ने कदा ऐसा करना मुक्त से दूर रहे जिस जन के पास कटारा निकला बद्दी मेरा दास द्वागा श्रीर तुम लाग स्वपने पिता के पास कुशल दोन से चले जाग्रा॥

१८। तय यहूदा उस के पास जाकर कहने लगा द्दे मेरे प्रभु तेरे दास की श्रपने प्रभु से गर्भ वात करने को आ चा दी खीर तेरा की पंतरे दास पर न भड़के तू तो फिरोन् के तुत्य है।। १९। मेरे प्रभु ने अपने दासा से पूछा था कि वया तुम्हारे पिता ६। तब उम ने उन्हें जा लिया थीर थेमी ही वाते वा माई है॥ २०। थीर हम ने अपने प्रभु से कहा हा हमारे बूढा पिता तो है थ्रीर उस के बुढापे का प्रमुतूरे सी बाते क्यों अहता में रिसा काम करना एक छोटा सा बालक भी है ब्रीर उस का भाई मर तेरे दासें से दूर रहे ॥ ८ । देख जा स्पैया एमारे गया से बह अपनी माता का अकेला रह गया और

उस का पिता उस से स्तेष्ट रखता है। २१। तथ में इस की तेरे पास म यहुंचा हूं तो सदा के लिये तू ने प्रपने दासों से कथा था कि उस की तेरा श्रापराधी ठएका। ॥ ३३। से श्रव तेरा दास मेरे पास से खास्रों कि मै इस की देखू॥ २३। तब इस ने श्रपने प्रभु से कदा चा कि बह लड्का ग्रपने पिता की नही होडू सकता नही ती उस का विता सर जाग्या ॥ २३ । श्रीर तू ने कपने दासों से कहा यदि तुम्हारा क्वाटा भाई तुन्दारे संग न थाए तो तुम मेरे चन्मुख फिर थाने न पाछोगे॥ २४। मा जब इम छपने पिता तेरे दास की पास गये तब इम ने उस से खपने प्रमु की वार्त कही ॥ ३५। तब हमारे पिता ने कहा फिर वाकर धमारे लिये थोड़ी सी भोजनवस्तु माल ले की कीर राक्ष न सका कीर युकारके कहा मेरे आस प्राप्रे। ॥ २५। इस ने कहा इस नहीं जा सकते हो यदि इसारा क्वाटा भाई इसारे संग रहे तब इस जाएँगे च्योंकि यदि इमारा क्वाटा भाई इमारे संग न रहे ते। हम उस पुरुष के सन्मुख न जाने पाएँगे॥ **२०। तब तेरे दाय मेरे पिता न इम से कहा तुम** ता जानते दे। कि मेरी स्त्री दे। पुत्र जनी॥ २८। क्षीर उन में से एक ते। मुक्ते क्लोड़ की गया खीर में ने निश्चय कर लिया कि वह फाड़ हाला गया दे।गा श्रीर तब से में ने उस का मुंद न देख पाया॥ २९। सा यदि तुम इस का भी मेरी आख की ग्राट ले जाग्री ग्रीर कार्ड विपत्ति इस पर पड़े ती तुम्हारे कारक में इस पहुंचाल की श्रवस्था में दुख के साथ श्रधोलेक में उतर जास्त्राा<sup>1</sup> ॥ ३० । सेस्ट्रेजव में श्रपने पिता तेरे दाख के पास पहुंचूं थीर यद लहुका मंग न रहे तब उस का प्राया जी इसी पर श्रेटका रतता है, ३१। इस कारण यह देखके कि लहका नहीं है यह तुरन्त ही मर जाएगा का तेरे दाक्षां के कारण तेरा दास इमारा पिता जा पक्के बालां की ख्रवस्था का है **से।** श्रोक के साथ श्रधोलाक में उतर जाग्गा । ३३। फिर तेरा दाख श्रपने पिता के यहां यद करके इस लडके का जामिन हुया है कि यदि

इस लहको की सन्ती खपने प्रभु का दास दीकर रहने पार थीर यह सहका अपने भाइयों के संग जाने पार ॥ ३४। क्योंकि सड्के के विना संग रहे मे क्योंकर क्रपने पिता के पास जा सक्त्राा ऐसा न दी कि मेरे पिता पर जी दुख पहुँगा से सुकी देखना पहे॥

४५ त्व यूरुफ उन सब के साम्हने जी उस के आस पास खड़े थे अपने पास से सब सोगों की बाहर कर दी। भाइयों के साम्दने प्रापने की प्रगट करने के समय यूसुफ के संग श्रीर की ई न रहा ॥ २ । तब वह चिल्ला चिल्लाकर राने लगा थार मिखियां ने सुना थार फिरीन के धर के लोगों की भी इस का समाचार मिला॥ ३। तब यूसुफ अपने भाइयों से करने लगा में यूसुफ हू क्या मेरा पिता श्रव ला जीता है इस का उत्तर उस के भाई न दे सकी क्योंकि वे उस को साम्हने छवरा गये थे॥ ४। फिर यूसुफ ने श्रापने भाइयों से कहा मेरे निकट प्रायो यह सुनकर वे निकट गये फिर उस ने कहा में तुम्हारा भाई यूसुफ हूं जिस की तुम ने मिस ग्रानेटारों के दाघ क्षेत्र हाला घा ॥ ५। श्रव तुम लोग मत पहताको कार तुम ने का मुक्ते यदां वेच डाला इस से उदास मत है। क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राया वचाने के लिये मुक्ते व्यारो से भेज दिया ॥ ६ । क्योंकि श्रव दी खरस से इस देश मे श्रकाल है श्रीर प्रव पांच बरस श्रीर ऐसे ही होंगे कि उन मेन ते। इल चलेगा थै।र न श्रम काटा कारगा ॥ ७ । सा परमेश्वर ने मुक्ते तुम्हारे स्नागे इसी लिये भेजा कि तुम पृष्यियी पर बचे रहे। श्रीर तुम्दारे प्राग्य धचने से तुम्दारा खंश वहे ॥ ८। इस रांति श्रव सुम की यहां पर भेजनेहारे तुम नहीं परमेश्वर ही ठहरा थीर उसी ने मुभे फिरीन का पिता सा थै।र उस को सारे घर का स्वामी श्रीर सारे मिन देश का प्रभु ठहरा दिया है॥ ९। से

<sup>(</sup>१) मृल में तुम नेरे पत्ते याल यधी लेका में दुख के साथ उतारींगे। (२) मूल में तेरे दास एगारे पिता के पहि यान गाफ के माय प्रशेलाक ने उतारेंगे।

शोघ्र मेरे पिता के पास जाकर कहे। तेरा पुत्र यूसुफ यों कहता है कि परमेश्वर ने मुक्ते सारे मिस का स्वामी ठद्दराया है से तू मेरे पास विना विलम्ब किये चला था॥ १०। थार तेरा निवास गोणेन् देश में द्वारा। ग्रीर तू घेटे पाता भेड वकारेयां साय बैला थीर श्रपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा॥ ११। थीर श्रकाल के जा पांच बरस थीर होते उन में मे बहीं तेरा पालन पायण करना ऐसा न हो कि तू थीर तेरा घराना घरन जितने तेरे हैं सा भखा मरे। पर । श्रीर तुम श्रपनी खांखो **चे देखते हो श्रीर मेरा** भाई विन्यामीन भी अपनी आखो से देखता है कि को इस से बाते कर रहा है सा प्रमुफ है। १३। श्रीर तुम मेरे सब विभव का जी मिस मे है खार जी कुछ तुम ने देखा है उस सब का मेरे पिता से वर्णन करना थीर बेग मेरे पिता की यहां ले खाना॥ <sup>,98</sup>। श्रीर वद श्रपने भाई विन्यामीन के गले मे लिपटकर रोया थ्रीर विन्यामीन भी उस के गले मे लिपटकर राया॥ १५। तव वह ग्रपने सव भाइया को चूमकर उन से मिलकर राया थ्रीर इस के पीछे चस की भाई चस से वाते करने लगे॥

१६ । इस बात की चर्चा कि यूसुफ के भाई, आये हैं फिरीन के भवन तक पहुंच गई और इस से फिरीन थीर उस के कम्मेचारी प्रसन्न हुए ॥ १७ । से फिरीन ने यूसुफ से कहा ग्रपने भाइया से कह कि एक काम करी अपने पशुश्रों की लादकर कनान् देश में चले जायो ॥ १८ । खीर अपने पिता खीर अपने अपने घर के लोगों की लेकर मेरे पास आखी थीर मिख देश में जी कुछ खट्छे से खट्या है वह मैं तुम्हें दूगा खीर तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने की मिलेगे ॥ १९ । खीर तुम्हें खाद्या मिली है, तुम एक काम करी मिख देश से आपने वालवची खीर स्त्रियों के लिये गाहिया ले जायों खीर खपने पिता की ले खाखी ॥ २० । खीर खपने समग्री का मोह न करना खोकि सारे फिख देश में जी कुछ खट्छे से खन्न- है सा तुम्हारा है ॥

(याफूब के सारे परिवार समेत निस्न में बस लाने का वर्णन)

अदि निब इसारल् प्रापना सब सुक्क कूच करके विशेषा का गया ग्रीर वसां ग्रापने पिता इस्हाक् के परमेश्वर की व्यक्तियान चढाये॥ २। तब परमेश्वर ने इंसारल् से रात के दर्शन में कहा है याकूब है याकूब उस ने कहा क्या ग्राचा ॥ ३। उस ने कहा में ईश्वर तेरे पिता का परमेश्वर हु तू मिस में जाने से मत हर क्योंकि में तुक से वहा एक बही जाति उपजाकगा॥ ४। में

२९। ग्रीर इसारल् के पुत्रों ने बैसा ही किया। ग्रीर यूसुफ ने फिरीन की मानके उन्हें गाहियां दिई खैार मार्ग के लिये सीधा भी दिया॥ २२। उन में से एक एक जन को तो उस ने एक एक जीहा वस्त्र दिया थ्रीर विन्यामीन् के। तीन सा म्पे के टुकडे थ्रीर पाच जाहे वस्त्र दिये॥ ३३। ग्रीर ग्रपने पिता के पास उस ने जो भेजा घट यह है अर्थात् मिस की अच्छी वस्तुश्री से लंदे दृए दस गददे थीर यज्ञ श्रीर राटी श्रीर उस की पिता की मार्ग के निये भी जनस्तु से लदी हुई दस गदहियां॥ २१। ग्रीर उस ने ग्रपने भाइयो की विटा किया ग्रीर वे चल दिये ग्रीर उस ने इन से कहा मार्ग में कहीं भगढ़ा न करना ॥ २५। मिस से चलकार वे कनान देश में अपने पिता याक्य के पास पहुंचे, २६। ग्रीर उस से यह वर्णन किया कि यूमुफ अब सों जीता है और सारे मिस देश पर म्भुता बही करता है पर उस ने उन की प्रतीति न किई ग्रीर बह श्रपने श्रापे मे न रहा॥ २७। तब उन्दें। ने ग्रापने पिता याकूत्र से यूसुफ की सारी बाते जो उस ने उन ने कही यी कह दिई थै।र जव उस ने उन गाड़िया की देखा की यूसुफ ने उस को ले थाने को लिये भेजीं तब उस का चित्त स्थिर द्या गया ॥ २८ । श्रीर इसारल् ने ऋदा वस मेरा पुत्र यूसुफ अब ले। जीता दे मैं अपनी मृत्यु से पहिले जाकर उस की देखेगा॥

<sup>(</sup>१) मूल में निधंन है। जाएं।

<sup>(</sup>१) मूल में मुक्ते देखा।

तेरे संग संग मिस की चूलता हूं थीर में तुमे वहां से फिर निश्चय ले खालगा थीर यूसुफ अपना राथ तेरी खांखों पर लगाएगा ॥ ५ । तब याकूब बेर्येवा से खला थीर इसाग्ल के पुत्र अपने पिता याकूब थीर अपने वालबच्चों थीर स्त्रियों को उन गाहियों पर जी फिरीन ने उन के ले आने की भेजी थीं चढाकर ले चले ॥ ६ । खीर वे खपनी भेड़ वकरी गाय बैल थीर कनान् देश में खपने बटारे हुए सारे धन की लेकर मिस में खाये ॥ ७ । थीर याकूब अपने बेटे थेटियों पाते पातियों निदान खपने वंश भर की खपने संग मिस में ले आया ॥

द। याकुछ के साथ तो इसाएली ग्रार्थात् उस की बेटे पाते ज्यादि मिए में जाये उन के नाम ये दें याकूय का जेठा तो स्येन् या॥ १। ग्रीर स्येन् के पुत्रं इनेक् पह्नु देखेन् श्रीर कर्मी थे॥ १०। ब्रीर शिमान् के पुत्र यमूण्ल् यामीन् खोदद् याकीन् सेप्टर् चौर एक कनानी स्त्री का जना पुत्रा शाजल्भी था॥ १९ । ख्रीर लेखी की पुत्र गोर्शेन् कटात् ग्रीर मरारी घे॥ १२ । खीर यहूदा के गर् खोनान् शेला पेरेस् थीर जेरद् नाम पुत्र हु॰ ता चे पर गर् थीर ख्रीनान् कनान् देश में मर गये थे ख्रीर पेरेस् के पुत्र देशेन् थ्रीर टामुल् थे॥ १३। थ्रीर दम्साकार् के पुत्र तीला पुट्या याद्य थीर शिमीन् थे॥ १४। श्रीर चयूनुन् के पुत्र धेरेद् रलीन् थीर यहलेल् घे॥ १५। लेका के पुत्र जिन्हें घट याकूब से पट्टनरास् से जनी चन को घेटे पाते ये ही थे श्रीर इन मे श्रीधक बह उस की जन्माई एक बेटी दीना की भी जनी यहा ने। तो याकृष के सब वंशवाले तंतीस प्राकी हुए॥ १६। फिर गाद् के पुत्र मिध्योन् द्यागी शूनी गर्बीन् गरी ष्यरादी और प्ररेती थे॥ १०। बार बार्शर् के पुत्र विमा विश्वा विश्वी थीर घरीया चे थीर उन की योंचन संरष्ट् भी थीर वरीला के पुत्र देवेर् थीर मरकीण्ल् घे॥ १८। जिल्पा जिसे लावान् ने ग्रपनी वेटी लेखा की दिया उम के वेटे वाते फ्रांदि ये ही ये मेा उस के द्वारा याकूव के सालट प्रामी जन्मे ॥

१९। फिर याकूब को स्त्री राहेल् के पुत्र यूसुक खीर विन्यामीन् थे॥ २०। श्रीर मिस्र देश में श्रीन् के याजक पातीपेरा की बेटी ग्रासनन् के जने यूसुफ की ये पुत्र जन्मे अर्थात् मनक्ष्ये थीर रप्रेम् ॥ २९ । श्रीर विन्यामीन् के पुत्र वेला वेकेर् स्रश्वेल् ग्रेरा नामान् राही राण् मुष्योम् दुष्योम् खार छाई घे॥ २२। रादेल् की पुत्र जिन्दे यह याकृष्य से जनी उन के वे ही पुत्र वे उस की ये सब बेटे पाते चौदध प्राकी दुर ॥ २३। फिर दान् का पुत्र हूकोस् घा॥ २४ । श्रीर नप्नाली की पत्र यद्वेल् गूनी येथेर् श्रीर शिह्नेस् श्रे ॥ २५ । विल्हा जिसे लावान् ने श्रापनी वेटी राहेल् की दिया उस के बेटे पेाते ये ही हैं उस के द्वारा याकूब के खंश में सात प्राणी दुए॥ २६। याकूब के निज बंध की की प्राकी सिस में यापे वे उस की वहुकों की स्रोड सय मिलकर क्रियासठ प्राक्षी हुए॥ २० । थीर यूसुफ कं पुत्र जो मिस में उस के जन्मे से दो प्रायों घे से। याकूब के घराने के जे। प्राची मिस्र में आये से। सव मिलकर सत्तर दुए॥

२८। फिर उस ने यहूदा की अपने आगे यूसुफ के पास भेज दिया कि वह उस की गोरेन् का मार्ग दिखाण के वि गोशेन् देश में श्राये॥ २९। तब यूसुफ श्रपना रथ जुतवाकर श्रपने पिता इसारल् से भेट करने के लिये गोशेन् देश की गया और उस से भेंट करके उस के गले में लिपटा श्रीर कुछ घेर ली उस को गले में लिपटा दुया रीता रहा॥ ३०। तब इसाग्ल् ने ग्रुसुफ से कहा मै खब सरने से भी प्रसन्न हूं क्योंकि तुम जोते जागते का मुंद देख चुका ॥ ३९ । तब युसुफ ने खपने भाइयों से खार अपने पिता के घराने से कदा मे नाकर फिरान की यह कहकर समाचार ट्रंगा कि मेरे भाई फ्रीर मेरे पिता के सारे घराने की लीग जी कनान् देश में रहते थे सा मेरे पास था गर्य है ॥ ३२ । थ्रीर वे लेगा चरवाहे है क्योंकि वि पशुक्रों की पालते खाये हैं से वि खपनी मेड़ वकरी गाय वैस फ्रार तो कुछ उन का है सब से श्राये हैं ॥ इइ । जब फिरीन तुम की खुलाके पूछे कि तुम्हारा उदाम क्या है, ३४। ता कहना कि तेरे दास सहकपन से नेकर आज लें पशुग्री की पासते आये

<sup>(</sup>१) मूल में. बेटे बेटिया।

गोशेन् देश में रहागे कोंकि सय चरवादी से मिसी लोगा छिन करते है।

৪৩ ব ল यूमफ ने फिरोन के पाम जाकर यह कटकर समाचार दिया कि मेरा पिता थ्रीर मेरे भाई थ्रीर उन की भेड वकरियां गाय वैल थ्रीर सा कुछ उन का है यव कनान् देश से थ्या गया है थीर थ्यभी ना व गोशन देश में हैं। ३। फिर उम ने ग्रापने भाइयों में से पांच जन लेकर फिरीन के माम्हने खडे कर दिये॥ ३। फिरीन ने उस की भाइयों से पुका कि तुम्हारा उद्यम वया है उन्हों ने फिरीन से कहा तेरे दाम चरवारे है थै।र प्टमारे प्रखा भी नेते ही रहे॥ है। फिर उन्टी ने फिरीन से ऋहा एम इम देश में परदेशी की भानिन रहने के लिये क्राये हैं क्योंकि कनान देश में भारी श्रकाल होने की कारण तेरे दासों की भेड वकरियों को लिये चराई नहीं रही से। अपने दासी की गोशेन देश में रइने दे॥ ५ । तब फिरीन ने यूसफ से कदा तेरा पिता ग्रीर तेरे भाई तेरे पास या गये है ६। थै।र मिन देश तेरे सास्त्रने पहा है इस देश का तो सव से अच्छा भाग है। उस में अपने पिता थै।र भाइये। की। वसा दे अर्थात व गोजेन ही देश से उद्दे थीर यदि तु जानता हो कि उन में से परिणमी पुरुष है तो उन्हें मेरे पश्रेष्टों के खाधिकारी ठहरा दे।। ७। तब यूमफ ने अपने पिता याक्व की ने शाकर फिरीन को मनगव खडा किया ग्रीर याकुव ने फिरीन की णाणीवीद दिया ॥ ८ । तब फिरीन ने याकुव से प्रका तेरी प्रवम्म कितने दिन की हुई है। ए। याकूव ने फिरीन में कहा में तो एक सा तीस वरस परदेशी द्याकर प्राप्ता जीवन विता चुका हू मेरे जीवन के

दिन घोड़े श्रीत द स्व में भरे इस भी घे श्रीर मेरे वापदादे परदेशी शाकर जितने दिन ली जीते रहे

उतने दिन का में शभी नहीं हुआ। १०। थै।र याकूव

फिरीन की श्रामीबीद देकर उम् के समाख से चला

राया॥ १९। तथ यूम्फ ने शक्त्रे विता थीर भाइये को वसा दिया और फिरोन की आचा के अनुसार

हैं वरन इमारे पुरखा भी रेता ही करते थे। इस से तम मिस्र देश की ब्रास्के से ब्रास्के भाग में व्रार्थात् राम्सेस् नाम देश में भूमि देकर उन की निज कर दिसे॥ १२। ग्रीर यूसुर्फ ग्रपने पिता का ग्रीर ग्रपने भाइयों का थ्रीर पिता के सारे घराने का गक गक के वाल-यहीं के घराने की जिनती के अनुसार भी जन दिला दिलाकर उन का पालन पायग करने लगा ॥

> १३। ग्रीर उस सारे देश में खाने की फ़ुछ न रहा क्योंकि स्रकाल बहुत भारी घा श्रीर स्रकाल के कारण मिस ग्रीर कनान दोनी देश ग्रत्यन्त शार गये॥ १४ । थीर जितना स्पैया मिन थीर कनान् देश में था सब की यूमुफ ने उस ग्रम की सन्ती जो उन के निवासी माल सेते थे एक्ट्रा करके फिरीन को भवन में पहुंचा दिया॥ १५ । में। जब मिन थी। कनान् देश का क्षेया चुक गया तय सय मिसी यूमुफ के पास था प्राकर करने लगे एम की भाजनयम्त दे क्या एम व्योग को न रहने से तेरे रहते हुए मर जार्ग॥ १६ । यूसुफ ने कटा जा रूपैयेन छाता शपने पशु दे दी थै। र मैं उन की सन्ती तुम्हें खाने को दूंगा ॥ १०। तब वे श्रपने पशु यूरुफ के पास ले क्राये थैं।र यूसुफ उन की घोडों भेड वर्जारेण गाय वैली ग्रीर गटदी की सन्ती खाने की देने लगा से। उस वरस में वद सब जाति के पशुश्री की सन्ती भाजन देकर उन का पालन पायग करता रहा॥ १८। वद वरस तो यें कठा तव ग्रामे वरस मे उन्हों ने उस के पास आकार कहा इस श्रापने प्रभुसे यह द्यात किया न रखेंगे कि हमारा रूपैया चुक गया है छै।र दमारे सब प्रकार के पशु हमारे प्रभु के पास छा चुके है से अब इमारे प्रभु के साम्दने इमारे ग्ररीर कीर भूमि छोडकर थ्रीर कुछ नही रहा॥ १९ । इस तेरे देखते कों मरे ग्रीर हमारी भूमि कों उज्जस जाए हम को थ्रीर हमारी भूमि की भीजनवस्तु की सन्ती मोल ले कि इम अपनी भूमि समेत फिरीन के दास द्वीं थार इस की बींज देकि इस मरने न पार्व जीते रहे शैार भूमि न उजहें। १०। तब यूसुफ ने सिव की सारी भूमि की फिरीन की लिये माल लिया क्योकि उर्चकिटन स्रकाल के

<sup>(</sup>१) मूल में हम थार हमारी भूमि क्या मरें।

पड्ने से मिसियों का श्रपना श्रपना खेत वेच डालना पड़ा सा सारी भूमि फिरीन की हा गई॥ २१। थार एक सिवान से लेकर दूसरे सिवान ला सारे मिस देश में जी प्रजा रहती थी उस की उस न नगरी में ले खाकर वसा दिया ॥ २२ । पर याजकी को भूमि तो उस ने न मोल लिई क्योंकि यानका क लिये फिरीन की ग्रोर से नित्य भी जन का वन्दी-यम्त या श्रार को नित्य भीवन फिरीन उन की देता था बही व खाते थे इस कारण सन की श्रपनी भामे बचना न पड़ी ॥ २३ । तब यूसुफ ने प्रजा के लोगा ये कदा सुना मे ने श्राल के दिन तुम की थीर तुम्हारी भूम की भी फिरान के लिये माल लिया र्ष देखा तुम्हारे लिये यदा याज है इसे भूमि में बाक्रा ॥ २४ । कार का क्छ उपने उस का पर्वमाण फिरीन की देना याको चार श्रश तुम्हारे रहेंगे कि तुम वसे अपने राता में बाखा और अपने अपने यालयद्वीं भार घर के फ्रांर लेगा समेत खाया करा।। २५। उन्दा नै कहा तू ने इम की जिलाय लिया ई एमारे प्रभु की अनुग्रह को दृष्टि एम पर बन। रहे भार इस । फरान के दास घाकर रहेगे ॥ २६ । से यूसुफ ने मिस्र की भूमि के विषय मे ऐसा नियम ठराया जा श्राज के दिन ला चला श्राता है कि पचमाण फिरान का मिला करे केवल याजका धी को भूमि फिरान की नहीं दा गई॥ २०। थीर इसारला मिस कं गोणेन् देश में रहने लगे कार उस में को भूमि निज कर न्ने लगे थीर फुले फले थीर श्रत्यन्त यक गये॥

## (इसारल् के याजीवादी भ्रार श्रुयु का वर्षन ) .

३८। मिस देश में याकूय सतरह स्वरस जीता रहा सें। याकूय की सारो आयु एक सी सैतालीस यरस की हुई॥ २८। जय इसाएल् के मरने का दिन निकट आ गया तय उस ने आपनं पुत्र यूसुफ की युलवाकर कहा यदि तेरा अनुग्रह नुक्त पर हा तो अपना दाश्य मेरी जाध के तले रखकर किरिया सा कि मैं तेरे साथ कृषा और सञ्चाई का यह काम कहाा कि तुक्त मिस्र में मिट्टी न टूगा॥ ३०। जब तू आपने वापदादों के सम से जासमा तब में तुभे मिस से उठा ले जाकर उन्हों के कविरस्तान में रक्खूंगा तब यूसुफ ने कहा में तेरे वचन के अनुसार कहागा। इश । फिर उस ने कहा मुभ से किरिया खा से। उस ने उस से किरिया खाई तब इस्रास्त् ने खाट के सिरहाने की ओर सिर भुकाया।

४८ इन वातों को पीछे कि शी ने यूसुफ से कहा सुन तेरा पिता वासार धै तब वह मनश्ये श्रार स्प्रैस् नाम श्रपने दाना पुत्रा को स्रा लेकर उस के पास चला॥ २। ग्रीर किसी ने याकूव को बता दिया कि तेरा पुत्र यूसुफ तंरे पास था रहा दें तब इसारल् अपने की उस्भालकर खाट पर बैठ गया ॥ ३ । श्रार यासूब ने यूसुफ स कदा सर्वेशक्तिमान् ईश्वर ने कनान् देश के लुक् नगर के पास मुक्ते दर्शन देकर श्राशीय दिई, है। थार कदा सुन म तुने फुला फलाकर वङ्गकरा। थार तुर्भे राज्य राज्य का मगडलो का मूल वनावगा श्रीर तरे पी है तेरे वण की यह देश ऐसा दूशा का वह सदा लंग उस को निज भूमि रदेशो ॥ ५ । श्रीर श्रव तरे दोना पुत्र जो मिस म मेरे श्रान से पहिसे जन्मे सी मेरे घो ठदरेगे अर्थात् किस सीत स्वेन् श्रीर श्रिमान् मेरे है उसी राति रप्रेम् श्रीर मनश्र भी मेरे ठ६रेंगे ॥ ६। थोर उन के पोई जा सन्तान तू जन्माएगा वद तरे ता ठहरेगे पर भाग पाने के र समय वि श्रापने भाइया हो के वंश में जिने जाविजी ।॥ **०। जब मे पट्टान्<sup>र</sup> से ग्राता था तव ए**प्राता पट्टचने से घोड़ी ही दूर पहिले रादेल कनान देश में नार्ग में मेरे साम्दने मर गई ग्रीर म ने उसे वहीं ग्रार्थात रपाता जा वत्लेहेम् भी फहावता है उसा के मारा में मिट्टी दिई ॥ ८ । तब इसारल् की यूसुफ के पुत्र देख पड़े श्रीर उस ने पूछा ये कीन है ॥ ९ । यूसुफ न प्रपर्न पिता से कदा ये मेरे पुत्र दे जा परमेश्वर ने मुर्भ यद्या दिये दै उस ने क्रदा उन के। मेरे पास

<sup>(</sup>१) गूल में भाषि के जास पर कहारने। (२) क्यांत्. पहुनरान्।

ले था कि मे उन्हे आशीर्वाद दूं॥ ५०। इसारल् की श्रांखें बुढापे के कारण धुन्धनी हो गई घी यहा ले। कि उसे कम सूक्षता था से। यूसुफ उन्हें उस के पास से गया थीर उस ने उन्हें चूमकर गसे र्लगा लिया॥ १९। तब इसारल् ने ग्रुमुफ से कहा मै सेाचतान थाकि तेरा मुख फिर देखने पाऊ गा पर देख परमेश्चर ने मुक्ते तेरा वंग्र भी दिखाया है।। १२। तब यूसुफ ने उन्हें अपने घुटनां के बीच से इटाकर थार अपने मुझ के वर्ल भूमि पर गिरके दर्ब्छम् किई॥ १३। तब यूसुफ ने उन दोनीं को लेकर अर्थात् रप्रैस् को अपने दहिने दाघ से कि वह इसारल् के वार्य हाथ पहे थ्रीर मनको का ब्रापने वार द्वाच से कि वह इसारल् के दोंदने दाच पहें उन्हें उस के पास से गया ॥ १४। तब इसारल् ने श्रपना दोहना हाथ वढाकर रप्रैस के सिर पर जे। लहुरा था थ्रीर अपना वाया द्वाच वढाकर मनक्ष्ये के सिर पर रख दिया उस ने तो जान ब्रुभकर ऐसा किया नहीं तो जेठा मनभ्ये ही या ॥ १५ । फिर उस ने युसुफ की। आशीर्वाद देकर कहा परमेश्वर जिस को चन्तुख मेरे बापदादे इब्राहीम खार इस्टाक् अपने की जानकर' चलते ये थीर बही परमेश्वर मेरे जन्म से लेकर खाज के दिन लों मेरा चरवाहा बना है, १६ । श्रीर बही दूत मुक्ते सारी वुराई से कुड़ाता ष्पाया है वही श्रव इन लडको को श्राशीय दे श्रीर ये मेरे श्रीर मेरे बापदादे इब्राहीम श्रीर इस्टाक् के कहलार थै।र पृथिवी में बहुतायत से वर्ळे ॥ ९० । जब यूसुफ ने देखा कि मेरे पिता ने अपना दहिना द्दाय एप्रेस् के सिर पर रक्खा है तब यह बात उस की ख़री लगी से उस ने अपने पिता का हाथ इस मनसा से पक्षस लिया कि एप्रैम् के सिर पर से उठाकर मनक्यों के सिर पर रख दे॥ १८ । श्रीर यूसुफ ने स्रपने पिता से कहा है पिता ऐसा नहीं वयोंकि जेठा यही है अपना दहिना दाघ इस के सिर पर रख॥ १९। उस के पिताने नकारको कहा हे पुत्र में इस

वात की भली भांति जानता हू यदगीप इस से भी मनुष्या की एक मण्डली उत्पन्न देश्गी ख्रीर यह भी मदान् हें। जाएगा तामी इस का क्रोटा भाई इस से श्रोधिक मदान् देा जाएगा श्रीर उस के वंश से वह्त सी जातियां निक्रलेगी ॥ २०। फिर उस ने उसी दिन यद कदकर उन के। ग्राशीर्घाद दिया कि इसारली लोग तेरा नाम ले लेकर ऐसा आधीर्वाद दिया करेगे कि परमेश्वर तुमें गप्नैस् श्रीर मनश्ये के समान बना दे श्रीर उस ने मनको से पहिले श्रीस् फा नाम लिया ॥ २९ । तव इसाग्ल् ने यूसुफ से कदा देख में तो मरता हू परन्तु परमेश्वर तुम लेगो। को समारहेगा श्रीर तुमिको तुम्दारे पितरा को देश मे फिर पहुचा देशा ॥ २२। श्रीर में तुभ की तेरे माइयों से अधिक भूमि का एक भाग देता हू जिस को मैं ने एमारिया के दाय से अपनी तलवार और धनुष के चल से ले लिया है।

हरें, सिन्द याकूय ने अपने पुत्री की यह कड़कर युलाया कि स्कट्टे ही जाखों में तुम की बताकगा कि अन्त के दिनी में तुम पर क्या क्या बीतेगा ॥ २ । हे याकूय के पुत्री स्कट्टे हीकर सुनी अपने पिता इसारल् को स्नीर कान लगाओं ।

प्रतिष्ठा का उत्तम भाग थीर शक्ति का भी उत्तम भाग तू हो है।

 8। तू जो जल की नाई उथलनेहारा है इस लिये थै। रों से थेष्ठ न ठहरेगा

क्योंकि तू अपने पिता की खाट पर चठा तव तू ने उस की अशुद्ध किया वह मेरे विक्रीने पर चठ गया॥

ध । श्रिमोन् श्रीर लेवी तो भाई भाई है
 चन की तलवारे उपद्रव के हिथयार हैं ।

ई । दें मेरे जीव उन के मर्मा में न पड हे मेरी महिमा उन की उभा में मत मिल क्योंकि उन्दों ने कीप से मनुष्यों की घात किया

<sup>(</sup>१) मूल नें जिस के साम्हने ने पापदादे इशाहीन ग्रीत

भीर श्रमनी ही इच्छा पर चलकर वैला की यूंच काटी है॥

छ। धिक्कार उन के केंग्य केंग की प्रचयड था श्रीर उन के रोप केंग का निर्दय था में उन्हें याकूब में खलग खलग

थीर इसारल् में तित्तर वितर कर दूरा।

द यहूदा तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे
 तेरा दाच तेरे चतुको को गर्दन पर पढ़िंगा
 तेरे पिता के पुत्र तुके दण्डवत् करेंगे॥

र। यादा सिंह का डांबर है

हें मरे पुत्र हू अहर करके गुफा में गया है। यह सिंह या सिंहिनी को नाई दयकत्रर वैठ गया

फिर कीन उस की हैड़ेगा।

१०। चय लं। योला न प्यार तय लं। न ता यहूदा से राजदण्ड कूटेगा न उस के यंथ से व्यवस्था देनेहारा अलग होगा श्रीर राज्य राज्य के लाग उस के अर्थान हा जाएंगे॥

१९ । यह प्रपने जवान गर्द को दाखलता में भीर प्रपना गरहों के वहीं की उत्तम जाति को दाखलता में वान्धा करेगा उस ने प्रपने वस्त्र दाखमधु में

णार व्यवना पहिरावा दाया के रचे में धामा है।

१२। उस की आखे दाखमधु से चमकोती थै।र उस के दांत दूध से ग्रवेत दागे॥

१इ। ज्ञयूल्न् समुद्र के तीर पर यास करेगा वह जटावी के लिये वन्दर का काम देगा

यीर उस का परला भाग सीदोन् के निकट पट्टेगा॥

१८। इस्लाजार् एक बढ़ा थार बलवना गटटा है जो पशुक्षा के बाढ़ों के बीच में दबका रहना है। १५। उस ने एक विश्वामस्थान देखकर कि खच्छा है श्रीर एक देश कि मनोहर है अपने कन्धे की गेक उठाने के लिये भुकाया

श्रीर बेगारी में दास का सा काम करने लगा॥ १६। दान् दसाएल् का एक गोत्र होकर श्रपने जातिभादयों का न्याय करेगा॥

१९ । दान् मार्ग में का एक सांप श्रीर रास्ते में का एक नाग दोगा जी घोड़े की नली की डंसता है जिस से उस का सवार प्रकाड़ खाकर गिर पड़ता दे॥

१८। हे यहावा में तुर्भी से स्ट्वार पाने की वाट संह्ता ग्राया हू॥

९९। गाद् पर एक दल चढ़ाई तो करेगा पर यह उसी दल की पिछाडी पर छापा मारेगा॥

२०। आग्रेर् से जे। अनु उत्पन्न देशा वद उत्तम देशा

क्षीर चर राजा के येगम स्त्रादिष्ठ भीजन दिया करेगा॥

२९ । नप्ताला एक कूटी दुई दरियो दै वद सुन्दर वाते वालता दे॥

२२। यूयुफ फलवना लता की एक शाखा है घर साते के पास लगी हुई फलवन्त लता की एक शाखा है

उस को डालिया भीत पर से चढ़कर फैल जातो है।

२३ धनुर्धारिया ने उस की खीदत किया ग्रीर उस पर तोर मारे ग्रीर उस के पीड़े पड़े है।

२४। पर उस का धनुष हुक् रहा थ्रीर उस की याद थ्रीर दाघ

याकूब के उसी यक्तिगार ईव्वर के दाया के द्वारा फुर्तीने दुए

जिस के पास से वह चरवाहा खारमा जा दसा-ग्लू का पत्यर भी ठहरेगा॥

२५ । यद तेरे पिता के उस ईश्वर का काम है जो तेरी सदायता करेगा उस सर्वशक्तिमान् का जो तुम्हे कपर से श्राकाश में की शाशीयें

<sup>(</sup>१) मूल में धारेर से चढ गया है। (२) मूल में उस की पैरा के बीच से । १३) मूल में लेक्ट्रा

<sup>(</sup>१) मूल में पुत्र। (२) मूल में बेटियो।

थार नीचे से गांहरे जल में की आशीप थीर स्तने। थीर गर्भ की बायापे देगा। ३६। तेरे ांपता के आशीर्याद मेरे पितरी के आशीर्वादी से अधिक वढ गये है थार सनातन पदादिया की मनचाहा वस्तु था। की नाई वने रहेंगे ये युगुफ के सिर पर

२०। विन्यामीन् फाइनेहारा दुग्डार है सबेरे ते। वह ग्रहेर भक्तण करेगा थीर संभ की कूट बाट लेगा ॥

घोण्डे पर फलेगं॥

याणीर्वाद के यनुसार उस ने याणीर्वाद दिया॥ र्रातव उस ने यह कहकर उन की बाजा दिई कि मै अपने लेगों के साथ मिलने पर हू से मुके हिती स्प्रान् की भूमिवाली गुफा में मेरे वापदादी को साथ मिट्टी देना, ३०। अर्थात् उसी गुफा में जे। क्रनान् देश में मसे के साम्धनेवाली मक्षेपला की भूमि में है उस भूमि की तो इब्राहीम ने दिती रक्षेत् के द्वाय से इसी निमित्त माल लिया या कि वह कवरिकान के लिये उस की नित भूमि है। ॥ इव । यहां इब्राहीम श्रीर उस की स्त्री सारा की मिट्टी दिन गर्इ कीर बड़ी इस्हाक् ब्रीव उस की स्त्री रियुक्ता की भी मिट्टी दिई गई छै।र घटी मे ने लेखा की भी मिट्टी दिई॥ ३२। वह भूमि श्रीर उस में की गुफा हितिया के दाय से माल लिई गई ॥ **३३। यह याचा जव याकूव श्रपने पुत्री को दे जुका** तब अपने पांच खाट पर समेट प्राया क्रोइकर अपने पुठ लोगों में जा मिला॥ १। तब यूमुफ श्रपने पिता के मुद्द पर शिरको रीया शीर उसे चूमा॥ २। ग्रीर युसुफ ने उन वैद्यों के जी उस के सेवक घे बाजा । वर्ड कि मेरे पिता का लेख में सुगन्ध-इव्य भरेर से वैद्यों ने इसार ्की लीण में सुगन्ध-इव्य भर दिये ॥ इ । श्रीर उस की चालीस दिन पूरे

ष्ट्रण क्योंकि जिन की लाश में सुगन्धद्रव्य भरे जाते है उन की इतने हा दिन पूरे लगते है। श्रीर मिसी लाग उस का अवये क्लर दिन ला राते रहे॥

Éą

थ। जब उस के विलाप के दिन बोत गये तब मुसुफ फिरीन के घराने के लागा स करने लगा यदि तुम्हारी अनुग्रह की दृष्टि मुक्त घर हा ता मेरा यह ाधनर्ता फिरीन की चुनाखी कि, १। मेरे पिता ने यह कहकर को अपने भाइयों में से न्यारा हुआ। उसी के ाक देख में मरा चाहता हू मुक्ते यह कि।रया दिलाई कि जा कवर तून अपनासये कनान् देश में खुदवाई है उसो में में तुन्ने मिट्टी दूशा का बाब सुन छहा जाकर अपने ापता की ।मट्टा देने की खाजा दे पीके मै लाट श्राका।।। ६। तव । फरीन ने कहा जाकर २८। इसारल के वारको ग्रांत्र वे ली है श्रीर श्रापने पिता का ग्रिकाई हुई क्रिंग्या के प्रतुसार उस उन के पिता ने जिस जिस त्रचन से उन के। आशी- की मिट्टी दे॥ ७। सा यूसुफ अपने पिता के। मिट्टी र्वाद दिया से। ये ही है एक एक को उस की दने के । सपे चला फीर । फरीन के स्व कर्माचारो व्यर्थात् उस की भवन की पुरानयं द्यार मिस देश की सव पुर्रानये उस के सग चल ॥ ६। फ्राँर प्रसुफ की घर के सब लोग और उस के भाई और उस के पिता के घर क उव लेगा भा सम गये पर वे प्रपन वाल बच्ची श्रीर मेड् धर्कारयी श्रीर गाय वैली की शोशेन् देश में कोइ शये॥ १। श्रीर उस के सभा रध क्षीर खवार गांवे सा भाइ बहुत क्षारों हा गह॥ १०। जब व याताह के खालदान सां का यर्दन नदां का पार है पहुचे तब बहा अत्यन्त भारो विलाप किया क्षीर पूरुक ने क्षपने । यता को लिय सात । इन का विलाप कराया॥ ११। श्राताद् के ख। लदान में के ावलाप की देखकर उस देश का निवासी किनानियाँ ने कहा यह तो मासये। का की दे भार। । यलाय दोगा इसे कारण उस स्थान का नाम श्रावेल्-ामसैम् पहा थार वह यर्दन के पार है॥ १२। पार दवारल् के पुत्रों ने उस से यहां काम किया बिस को उस ने उन की आद्वा दिई घो॥ १३। स्रधात् उन्हें। ने उस की कनान् देश में ल जाकर मक्पेला को उस भामवाला गुफा म जा ससे के सास्टन दे ।मट्टी दिन्दे जिस की इल्राइीम ने दिता स्प्रीन् के

<sup>(</sup>१) क्यांत् निश्चिया का विलाप ।

टाय में इस निमित्त मील लिया था कि कह कदारिम्तान के लिये उस की निज भीभे हो॥

(युमुफ का उत्तर चरित्र)

98 । अपने पिता को मिट्टी देकर यूरुफ अपने भाइयों थीर उन सब समेत सा उस की पिता की मिट्टी देने के लिये उस के मंग गये ये मिस से नैाट श्राया ॥ १५ । जय युमुफ के भाइयें ने देखा कि एमारा पिता भर गया तब कहने लगे वया जानिये युमुफ ग्रय हमारे घी छे पडे श्रीर खितनी व्यार्थ इस ने उस से किई घी सव का पूरा पलटा क्स से ले ॥ १६ । मेर उन्दों ने यूरुफ के पास यह कहला भेला कि तेरे पिता ने मन्ने से पत्नि हमे यह याचा दिई थी कि ९०। तुम नेमा यूसुफ में यां फटना कि इस विनती करते है कि तू अपने भाइणें के अपराध थैं।र पाप की क्रमा कर एम ने तक से घुराई तो जिई थी पर अब अपने पिता के परमेश्टर के टामें का श्रपराध समा अर । उन को ये वात स्नकर युमुफ रा दिया ॥ १८ । श्रीर उस के साई ग्राप भी लाकर उस के मान्टने शिर पडे गीर कटा देख तम तेरे दास हैं॥ १८। युमुफ ने उन ने क्षष्टा सत हरी बचा मै परमेश्वर की जगन पर हू॥ २० । यद्यपि तम लागों ने मेरे लिये युराई का विचार किया चा परन्तु परमेश्यर ने उसी यात में भलाई

का विचार किया जिस से घट ऐसा करे जैसा खाल के दिन प्रगट है कि वहत से लेगों के प्राय वर्च हैं॥ २९। से। यव मत डरी मैं सुम्हारा ग्रीर सुम्हारे वालवचीं का पालन पेयक करता रहंगा यें उस ने उन की समभा वभाकर शान्ति दिई॥

२२। थीर यूसुफ अपने पिता के घराने समेत मिस में रहता रहा छीर यूमफ एक सा दस वास जीता रहा ॥ २३। श्रीन ग्रूय्फ रग्रैम् के परपाती ली देखने पाया थ्रीर मनको के पासे जी माकीर के पत्र घे से। उत्पन्न छे। अर यूक्ष से गोद में लिये गये। ॥ २८। शार युमुक ने अपने साइयों से ऋहा में ता मरा चाटता हू परन्तु परमेश्यर निश्चय तुम्हारी मधि लेगा थार तम्हें इस देश में निकालकर उस देश में पहुंचा देशा जिस की देने की उस ने इब्राइीस इमहाक् ग्रीर<sup>ी</sup>याक्र्य से किरिया खाई घी॥ २५। फिर युमुफ ने इसारेलिया से यह कहकर कि परमे-ज्यर निज्वय स्मारी सुधि लेगा उन की इस विषय की किरिया खिलाई कि इम तेरी इङ्गियों की यहाँ से उस देग में से जाएंगे॥ २६। निदान यूसफ एक सा दस वरस का दोकर मर गया थीर उस की लोच में मुगन्धद्रव्य भरे गये थीर वह लाय मिस में एक संदुक में रक्खी गई॥

## निर्गमन नाम पुस्तक।

(निस में रसागनिया की दुईगा)

मिस देश में आये उन के नाम ये है आर्थात्, अ। ब्लेन् यूसुफ नीर उस के सब भाई खीर उस पीठी के सारे

मीन १। दान् नप्ताली ग्राद् खीर प्राचेर्॥ ५। बीर याक्त के साथ एस के जा पुत्र पूसुफ तो मिस में पहिले ही त्या सुका था। याक्तव अपने अपने घराने की लेकर के निज बंध के सब प्राची सत्तर थे॥ ई। श्रीर शिमोन् लेबी यट्टदा, ३। दस्साकार् बबूलून् बिन्या- वाग भर गये ॥ ७। ग्रीर दसारली फूले फले ग्रीर

<sup>(</sup>१) नूल में युनुष के घटना पर जाने।

हुए ग्रीर देश उन से भर गया॥

द। मिस्र में रक्त नया राजा हुआ की यूसुफ की न जानता था॥ ९। उस ने अपनी प्रजासे कहा देखे। इसाएली इस से गिनती थीर सामर्थ में व्यधिक हो गये है। १०। से। व्याक्री हम उन के साच चतुराई का वर्ताव करे ऐसा न दो कि जव वे वहुत हा जाएं तव यदि सग्राम या पहे ते। इमारे हैरियों से मिलकर इस से लड़े थार इस देश से निकल जाएं॥ १९। से। उन्हों ने उन पर बेगारी करानेहारी की ठहराया जो उन पर भार डाल डालकर उन की दुख दिया करे से। उन्हों ने फिरीन के लिये पितास ग्रीर राम्सेस् नाम भंडारवाले नगरा को बनाया॥ १३। पर ज्ये ज्ये। वे उन को दुख देते गये त्यों त्यों वे वहते थीर फैलते गये के वे इस्रारितयों से डर गये ॥ १३ । श्रीर मिसियों ने इसार्शनियों से कठारता के साथ सेवा कराई॥ 98। ग्रीर उन के जीवन की गारे ईट ग्रीर खेती के भारत भारत के जाम की कठिन सेवा से भार सा कर डाला जिस किसी काम मे वे उन से सेवा कराते उस में कठारता के साथ कराते थे॥

१५। शिप्रा थ्रीर पूथा नाम दो इस्री जनाई धाइयों की सिख के राजा ने शाचा दिई कि, ९६। जब जब तुम इत्री स्त्रिया की जनने के समय जन्मने के पत्थरीं पर बैठी देखा तब यदि घेटा दे। तो उसे मार डालना थै।र वेटी दे। तो जोती रहने देना॥ १७। पर व धाइयां परमेश्वर का भय मानती घीं थे। मिस्र के राजा की आजा न मानकर लडकों का भी जीते क्रोड देती थीं॥ १८। तव मिस की राज्ञाने उन की खुलवाकर पृका तुम चे। सहकों की जीते होड देती हो से ऐसा क्यों करती द्या ॥ ९९ । सनाई धाइयों ने फिरीन की उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियां के समान नहीं है वे रेसी फुर्तीली है कि जनाई धाइयों के पहुंचने से पहिले ही जन बैठती है। २०। से परमेश्वर ने (मुसा की उत्पत्ति ग्रीर ग्राटि चरित्र)

र लोकी के घराने के एक पुरुष ने एक सेबोबंधिन को व्याप्त लिया॥ २।

कार बह स्त्री गर्भिगी हाकर बेटा ननी ग्रार यह देखकर कि यह वालक मुन्दर है उसे तीन महीने नी किया रक्त्या॥ ३। जय यह उसे धीर किया न मकी तब उस के लिये सरकड़ों की एक पिटारी ले उस पर चिकनी मिट्टी थ्रीर राल लगाकर उस मे वालक की रखकर नील नदी के तीर परकासा के बीच क्रांड ग्राई॥ 8। उस बातक की खिंछन दूर खड़ी रही कि देखे इसे क्या होगा॥ ५। तय फिरोन की वेटी नहाने के लिये नदी के तीर खाई ग्रीर इस की सखियां नदी के तीर तीर टहलने लगीं तब इस ने कांमें के बीच पिटारी का देखकर अपनी दासी की उसे ले आने के लिये भेजा ॥ ई । तब उस ने उसे खोलकर देखा कि ग्क रोता इषा वालक है तव उसे तरस खाई थ्रीर उस ने कटा यह ते। किसी इन्नी का वालक द्यागा ॥ ७ । तव वालक की व्यक्ति ने फिरीन की वेटी से कटा क्या में जाकर इसी स्तिशे। में से किसी धाई की तेरे पास वुला ले खाड जी तेरे लिये वालक को दूध पिलाया करे॥ ८। फिरीन की बेटी ने कहा जा तव लड़की जाकर वालक की माता की बुला ले खाई ॥ ९। फिरोन की बेटी ने उस ये कहा तू इस ठालक को ले जाकर मेरे लिये द्रध पिलाया कर छीर में तुक्ते मज़री दूगी तब वह स्त्री वालक के। ले जाकर दृध पिलाने लगी॥ ९०। तव वालक करू वडा हुग्रा तय यह उसे

बहुत खंधिक होकर वर्ड गये थैंगर खत्यना सामर्थी | तनाई धाइयों के साथ भलाई किई थैंगर वे लेगा वरुकर बद्त सामर्थी हुए॥ २९। ग्रीर जनाई धाइयां जी परमेश्वर का भय मानती थीं इस कारण उस ने उन के घर बसाये ॥ ३३। तब फिरोन ने अपनी सारी प्रजा के लेगों की श्राचा टिई कि अप्रेग के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सभी की तुम नील नदीर में डालना ग्रार सब बेटियों का जीती छाडना ॥

<sup>(</sup>१) मूल में कडुवा।

<sup>(</sup>१) मूल में उन के लिये घर बनाये। (२) मूल में येर्।

फिरीन की घेटी के पास से गई थीर बद्द उस का बेटा ठएरा थ्रीर उस ने यह कहनर उस का नाम मुमा रक्या कि मै ने इस की जल से निकाल लिया ॥

११। इतने में मूसा छड़ा दुया थीर बाहर श्रपने भाईबंधुक्रों के पास जाजर उन के भारों पर दृष्टि करने लगा। ग्रीर उस ने देखा कि कोई मिनी जन मेरे युक्त इत्री भाई की मार रहा है।। १२। सी स्वय उस ने इधर उधर देखा कि कीई नही है तय उस मिसी की मार डालकर आहू में किया दिया। 45। फिर दूसरे दिन छाटर जाकर उस ने देखा कि दो दब्री पुनव खापम से मारपीट कर रहे है सा उस ने अपराधी ने कहा तू अपने भाई की क्यों मारता है ॥ १४। उस ने कता किस ने तुमे हम लागों पर छाकिम श्रीर न्यायी ठहराया जिस भाति तू ने मिनी की घात किया वया उसी भारत मुसे भी घात करना चाहता है। तय मूसा यह साचकर हर गया कि निश्चय वह वात खुल गई है॥ १५। जब फिरीन ने बह बात सुनी तब मूमा की घात कराने का यव किया तव मूचा फिरीन के साम्दने से मागा ग्रीर मिट्यान् देश में जाकर रहने लगा। ग्रीर घट यहा एक कूर्ण के पास बैठा था॥ १६। मिद्यान् याजन के सात विदियां घी थार वे वनां खाकर जल भरने लगीं कि कठीती में भरके खपने पिता को भेड चक्रियों को पिलाएं॥ १९। तय चरवादे श्राकर उन की दुईराने लगे तय मूसा ने खड़ा द्वाकर उन की चटायना किई **पार भेड़**यकरियों की पानी पिलाया॥ १६। में। सब वे ग्रापने पिता स्एल् के पास फिर यार्ड तय उस ने उन से पूका क्या कारण है कि **प्रांत तुम ऐसी फुर्ती से बाई हा॥ १९ । उन्हों ने** कदा एक मिली पुनंप ने इस की चरवादी के दाय में कुड़ाया ग्रीर इमारे लिये घटुत जल भरके भेड-यक्तरिया की पिताया॥ २०। तय उस ने अपनी चेटिया से कहा यह पुरुष कहा है तुम उस की बंधों कीइ प्रार्द दी उस की युला ले ग्रामी कि यह भीजन करे॥ २९। श्रीर मूमा उस पुरुष के साथ रहने की प्रसन्न दुत्रा श्रीर उस ने उसे श्रापनी बेटी सिप्पीरा

ga.

(बहावा की मूसा की दर्जन देकर फिरीन की पास भेजने का वर्णन )

२३। बहुत दिन बीतने पर मिस्र का राजा मर गया श्रीर इसारली काँठन सेवा के कारण - लम्बी लम्बी सांस लेने लगे श्रीर पुकार उठे श्रीर उन की दोहाई जो कठिन सेवा के कारण हुई से। परमेश्वर • लें पतुंची ॥ २४ । श्रीर परमेश्वर ने उन का कराइना सुनकर अपनी वाचा जो उस ने इब्राहीम थीर इसटाक् फ़्रीर याकूव के साथ बांधी थी उस की मुधि लिई॥ ५५। यौर परमेश्वर ने इस्रायलियों पर ट्रिष्ट करके उन पर चित्त संगाया ॥

३. मुसा अपने चसुर यित्रो नाम मिद्यान् से याजक की भेडबकरियों की चराता था ग्रीर बद्द उन्दें जंगल की परली ग्रीर द्दीरेय नाम परमेश्यर के पर्ळात के पास ले गया ॥ २। थ्रीर परमेश्वर के दूत ने यक कटीली काड़ी के वोच आग की ला में उस की दर्शन दिया और उस ने दृष्टि करके देखा कि साड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती॥ ३। तब मूसा ने सेचा कि मैं उधर फिरके इस बड़े असभे की देयंगा कि वद भाड़ी वयो नही जल जाती॥ ४। जब यहावा ने देखा कि मूचा देखने की मुड़ा चला श्राता है तव परमेश्वर ने भाड़ी के बीच से इस की पुकारा कि दे मूसा दि मुसा मुसाने कदा ख्या खाद्वा ।॥ ५। उस ने कहा इधर पास मत या थ्रीर प्रपने पांचा से ज़तियां की उतार दे कोकि जिस स्थान पर तू खड़ा है से पवित्र भूमि है। ६। फिर उस ने कहा मे तेरे पिता का परमेश्वर थ्रीर इव्राहीम का परमेश्वर इस्हाक् का परमेश्वर थे।र याकूव का परमेश्वर हू तव मूसा

को व्याद्व दिया॥ ३३। खीर वद वेटा जनी तव मूचा ने यद कदकर कि मैं अन्य देश में परदेशी हुआ उस का नाम गोर्शेंग्स् रक्खा॥

<sup>(</sup>१) प्रयोग् जल ने निकाला हुपा।

<sup>(</sup>१) क्षर्थात् बद्धा परदेशी या निकास दिया जाना ।

<sup>(</sup>२) मूल में गुमे देख।

ने प्रपना मुंद काप लिया ॥ १ । फिर यदीवा ने कहा में ने खपनी प्रजा के लाग का मिख में हैं उन को दुख की निश्चय देखा है थ्रीर उन की जी चिल्लाइट परिश्रम करानेहारी के कारण होती है उस कों भी में ने सुना है थीर उन की पीडा पर में ने चित्त लगाया है॥ द। मा याव मे उत्तर खाया हू कि उन्दें मिकियों के व्या से क़ुड़ाक खैर उस देश से निकालकर एक प्रच्छे थीर बहे देश में जिस मे दूध थार मधु की धारा बहती है श्रर्थात् कनानी हिंती एमारी परिक्जी हिक्बी थीर यूब्सी लागों के स्थान में पहुचाल ॥ ९। से। श्रव सुन इसारतियों की चिल्लाइट सुके सुन पड़ी है और मिसियों का उन पर अधेर करना मुक्ते देख पडा है।। १०। से श्रा में तुभो फिरोन की पास भेजता ह कि तू मेरी इद्यारली प्रजा की मिख से निकाल से ग्रार ॥ १९। तस मूचा ने परमेश्यर से कहा मे कौन हू ना फिरीन के पांच जाज थीर इसारलियां का मिस से निकाल ले बाक ॥ १२ । उस ने कहा निश्चय में तेरे संग रहूगा थै। र इस वात का कि तेरा भेजनेवाला में हू तेरे लिये यह चिन्द ठहरेगा कि जब त उन लेगों। को मिल से निकाल चुको तब तुम इसी पदाद पर परमेश्वर की उपासना करोगे॥ १३। मूसा ने परमेश्वर से कदा जब मै इसार्शलयों के पांच जाकर उन से यह कडू कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुके तुम्हारे पास भेजा है श्रीर व मुक्त से पूर्क कि उस का व्या नाम है तब मै उन की क्या बताक॥ १८। परमेश्कर ने मूचा से कहा में की हूगा से। हूगा फिर उस ने कहा तू इहार्यालियों से यह करना कि जिस का नान हुगा है हही ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। प्र। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा कि तू इस्रारिलयों से या कद्दना कि तुम्हारे पितरी का परमेश्वर श्रर्थात् इवाहीम का परमेश्वर इस्हाक् का परमेश्वर भ्रीर याकूछ का परमेश्वर यहावा उसी

की परमेश्वर की थीर निहारने से हरता था से उस ने मुक्त की तुम्हारे पास भेजा है देख सदा ली मेरा नाम यहाँ रहेगा थ्रीर पीठी पीठी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा ॥ १६ । लाकर इसाम्ली पुर्रानिया की एकट्टा कर थीर उन से कट कि तुम्हारे पितर इब्राहीम इस्हाक् ग्रीर यासूय फे परमेक्टर यद्याचा ने मुक्ते दर्जन देकर यह कहा है कि में ने तुम पर थीर तुम में जो घर्ताव मित्र में किया जाता है उस पर भी चित्त लगाया है ॥ १९ । ख्रीर मैं ने ठाना है कि तुम की मिस के दुख में से निकालकर कनानी हिनी एमारी परिज्ञी हिट्टी थीर यष्ट्रची लोगो की देश में ले चलूंगा लो ऐसा देश है कि उस में दूध थीर मधु को धारा यहती हैं॥ १८। तब वे तेरी मानिंगे थीर तू इसाम्सी पुर्रानियों की सा ले मिख के राजा के पास जाकर उस से येा कहना कि इतियों के परमेश्वर यदावा से इस लोगों की भेंट हुई है से खब इस की तीन दिन के मार्ग पर जगल मे जाने दे कि ग्रापने परमेण्वर यहावा की विलदान चढाएँ॥ ९९ । मै जानता हु कि मिन्न का राजा तुम की जाने न देगा वरन वहें यल से दयाये जाने पर भी जाने न देशा ॥ २०। से मै द्वाप बका-कर इन सब आश्चर्यकर्मी से जी मिस के बीच करंगा उस देश की मारंगा थीर उस के पीछे बह तुम को जाने देशा ॥ २९ । तय मै मिखियों से अपनी इस प्रका पर प्रनुग्रह कराजाा शार जब तुम निकलोगे तब कुके दाथ न निकलोगे॥ २२। वरन तुम्हारी एक एक स्त्री अपनी अपनी पड़ासिन और अपने अपने घर की पाइनी से साने चान्दी के ग्राइने थीर वस्त्र माग लेगी थीर तुम उन्दे श्रपने वेटी थीर वेटिया की परिराना से तुम मिसियों की 8 लूटोगो॥ १। तब मुसा ने उत्तर दिया कि वे मेरी प्रतीति न करेगे ख़ीर न मेरी सुनेंगे वरन कि ग्रे के प्रदेशिया ने तुभा की दर्शन नहीं दिया। २ । यद्दोवाने उस से कहा तेरे दृश्य मे वह वया है वह वोला लाठी॥३। उस ने कहा उसे भूमि पर डाल दे जब उस ने उसे भूमि पर डाला तब (१) कितने टीकाकार कहते हैं मैं का हू से हू। (२) कितने ब्रष्ट सर्प्य बन गर्ड थ्रीर मूसा उस की साम्दने से भागा॥ ४। तब यद्याया ने मूसा से कहा द्वाध

टीकाकार कहते हैं में हूं।

करे कि तुम्हारे पितारे। के परमेश्वर खर्थात् इव्राष्टीम के परमेश्वर इस्टाक् के परमेश्वर खीर याकूव के परमेक्वर यद्याचा ने तुक्त क्ला दर्शन दिया है ॥ ५। वय उस ने दाथ वडाकर उस की पकड़ा तव वद वस की द्वाध में फिर लाठी वन गई॥ ६। फिर यदेवा ने उस से यह भी करा कि अपना हाथ काती पर रसकर ठांप से। उस ने अपना दाथ काती पर रसकर काषा फिर जब उसे निकाला तब बबा देखा कि मेरा एाच कोढ के कारण एिम के समान श्वत दी गया ॥ ० । तब उस ने करा प्रापना दाथ कार्ती पर फिर रखकर ठाप से। इस ने अपना द्याध काती पर रखकर काषा खाँर जब उस ने उस की काती पर है निकाला तो प्या देखा कि वर फिर सारी देह के समान था गया ॥ द। तब बरावा ने करा यदि वे तेरी वात की प्रतीति न कर श्रीर पहिले चिन्द की न माने ती इसरे चिन्द की प्रतीति करेगे। र । श्रीर यदि वे इन दोना चिन्दों की प्रसंति न करें थीर तेरी वात की न माने ती तू नील नदी से मुक्त वल लेकर मूखी भूमि पर डालना थीर का जल मूनदी से निकालेगा से मूखी भूमि पर लोटू बन जाग्गा ॥ ९० । मूसा ने यदीया से कदा दे मेरे प्रभु मै घोलने में निषुण नहीं न ती पहिले या श्रीर न जब से तू ख़यने दास से वाते करने लगा मे तो मुस श्रीर जीम का भट्टा हू॥ १९। यद्योद्या ने उस से कदा मनुष्य का मुद्द किंच ने बनाया है ग्रीर मनुष्य की गूगा वा विद्या वा देखनेदारा वा याधा मुक यदेवा को क्रोइ कीन बनाता है।। १२। ग्रव जा मै तेरे मुख के सा देशकर जा तुके कदना देशा वट तुमें सिखाता खाजंगा ॥ १३। उस ने कदा दे मेरे प्रभु जिस की तू चादे उसी के दाय से भेन ॥ 98। तव यदीवा का कीप मुसा पर भरका थार उस न निष्चय है कि घए कहने सं निषुण है थीर घट तेरी भेट के लिये निकला ग्राता भी है ग्रीर तुमें देखकर मन में यानन्दित देशा॥ १५। से तू उसे ये वाते

वडाकर उस की पूंछ पकड से कि वे साग प्रतीति । सिलाना ग्रीर में उस के मुख के संग श्रीर तेरे मुख के सा दोकर जी भुक तुन्दे करना द्वारा से तुम की सिखाता जाजगा॥ १६। थीर वह तेरी खोर से लागा से वार्त किया करेगा वह तेरे लिये मुझ श्रीर तू उस के लिये परमेश्यर ठद्दरेगा॥ ९७। कीर तू इस लाठी की दाय में लिये जा फीर इसी से इन चिन्हा की दिखाना॥

१८। तब मूमा अपने समुर यित्री के पास लौटा श्रीर जाहा मुर्भे विदा कर कि मैं मिस में रहनेहारे ग्रपने भाइयों के पास जाकर देखें कि वे श्रव लें। जीते दें वा नहीं यित्री ने कहा कुशल से जा॥ १९। श्रीर यदीवा ने मिद्यान् देश में मूसा से कहा मिस का लाट जा क्योंकि का मनुष्य तेरे प्राया की गादक ये सा सब तर गये है ॥ २०। तब मूसा श्रपनी स्त्री ग्रीर बेटी की गददे पर चढ़ाकर मिख देश की ग्रीर परमेश्वर की वस लाठी की दाथ में लिये दृश लाटा। >१। थ्रीर यदीवा ने सूसा से कदा जब तू मिस में प्रदुवेगा ते। सवेत द्वाना कि की चमत्कार में ने तेरे वर्ण में किये दे उन सभा की फिरीन के देखते करना पर मै उस के मन की एठीला कब्गा ख़ीर वह मेरी प्रजा को जाने न देशा ॥ २२ । ग्रीर तू फिरीन से क्रप्तना कि यदाया या कद्यता दें कि इस्राएल् मेरा पुत्र व्यस्त सेरा जेठा है। २३। ग्रीर मे जे। तुक्त से कट चुका हू कि मेरे पुत्र की जाने दे कि वह मेरी मेवा करे थे।र तूने कें। प्रव सें। उसे जाने देने की। नकारा है इस कारण में प्रव तेरे पुत्र वरन तेरे जेठे का घात ककंगा॥ २४। मार्ग पर सराय मे यदीवा ने मूसा से भेंट करके उसे मार हालना चाहा। २५। तव सिप्पोरा ने चक्रमक पत्थर लेकर ग्रपने वेटे की खलड़ी की काट हाला श्रीर मूमा के पार्था पर यह कहकर फैंक दिया कि निश्चय हूँ लेाहू बहाने-द्यारा मेरा पति है ॥ २६ । तव उस ने उस की होड़ फदा वया तेरा भाई लेंबीय दास्न नहीं है मुक्ते ते। दिया ग्रीर उसी समय खतने के कारण बह वे।ली त् लोष्ट्र बदानेदारा प्रति है ॥

<sup>(</sup>१) मूल में उस से बातें करना फ्रीर उस के मुए में ये बातें रालगा ।

(मूसा के इसारलिया बीर फिरीन से भेंट करने का वर्शन)

२०। तब यद्दावाने हादन से कहा मूसाकी भेट करने की जंगल में जा से वह जाकर परमेश्वर को पर्वत पर उस से मिला खीर उस की चूमा॥ २८। तब मूसा ने हारून की वताया कि यहीवा ने क्याक्या वाते कडकर मुक्त को भेजा है श्रीर कीन कीन चिन्द दिखाने की श्राज्ञा मुक्ते दिई है। २९। से। मूसा श्रीर द्वाबन ने जाकर इद्वार लिया के सब पुरनियों क्रो रकट्टा किया। ३०। ग्रीर जितनी वाते यहीवा ने मूसा से कही थीं सा सब हादन ने उन्हे सुनाई थ्रीर लोगो के साम्दने वे चिन्द भी दिखाये॥ ३१। श्रीर लेगो ने उन की प्रतीति किई श्रीर यह धुनकर कि यहावा ने इखारोलिया की सुधि लिई थ्रीर इसारे दुख पर दृष्टि किई है उन्दें ने सिर 📭 भुकाकर दग्डवत् किई॥ १। इस के पीके मूसा थार र्रे डाइन ने जाकर फिरीन से कहा इसाएल्का परमेक्टर यहोवा या कहता है कि मेरी प्रजा के लोगो को जाने देकि वे जगल मे मेरे लिये पर्व करें॥ २। फिरीन ने कहा यहावा कीन है जो मै **उस का वचन मानकर इसार**िलया की जाने दूमे न ता यहावा का जानता थार न दशासीलया का जाने ट्रंगा॥ ३। उन्हाे ने कहा इत्रिया के परमेप्रवर ने इस से भेट किई है से छमे जगल मे तीन दिन को मार्ग पर जाने दें कि अपने परमेश्वर यहीवा के लिये वलिदान करे ऐसा न दे। कि वह इस से सरी फैलार वा तलवार चलवार ॥ 8 । मिस के राजा ने उन से कहा है मूसा है हारून तुम क्यो लोगो। से काम हुड़वाने घाइते हा श्रपने अपने कास पर जाओ ॥ ५। थ्रीर फिरौन ने कहा सुनी इस देश मे वे लोग बहुत हो गये है फिर तुम उन की परिश्रम से विश्रास दिलाना चाहते हो ॥ ६ । श्रीर फिरौन ने उसी दिन उन परिश्रम करानेहारी की जी लीगी को कपर अधीर उन को सरदारी की यह स्राज्ञा विर्दे कि, । सुम ना श्रद्धा ना ईट बनाने के लिये लोगो की पुत्राल दिया ऋरते थे से क्यागे की न देना

द। ताभी जितनी ईंटें अब ला उन्हें बनानी पहती थी उतनी ही आगे की भी उन से वनवाना ईटों की गिनती कुछ भी न घटाना क्यों कि व ग्रालसी हैं इस कारण यह कहकर चिल्लाते है कि इस जाकर ग्रापने परमेश्वर के लिये विलिदान करे॥ ९। उन मनुष्यों से थ्रीर भी कठिन सेवा कराई जाए कि वे उस में परिश्रम करे श्रीर भूठी वाता पर चित्त न लगार ॥ १० । तव लोगो के परिश्रम करानेहारी श्रीर सरदारा ने वाष्टर जाकर उन से कहा फिरीन या कप्तता है कि मै तुर्म्ह पुत्राल नही देने का॥ १९। तुम दी बाकर जहां कही पुत्राल मिले बदा से चस को घटोर ले आश्री पर तुम्हारा काम कुछ भी न घटाया जाएगा ॥ १२ । से। वे लोग सारे मिस देश में तितर वितर दृश कि पृत्राल की मंती ख़टी बटोरे॥ ९३। ख्रीर परिश्रम करानेदारे यद कप्त कदकर उन से जस्दी कराते रहे कि जैसा तुम पुत्राल पाकर किया करते थे बैसा ही अपना दिन दिन का काम अञ्च भी पूरा करे। ॥ १४ । श्रीर इसारिलया से के जिन सरदारों की फिरीन के परिश्रम करानेहारी ने उन के खोधकारी ठद्दराया था उन्हों ने सार खाई थेरेर उन से पूछा गया क्या कारण है कि सुम ने अपनो ठदराई हुई ईटों की गिनती पहिले की नाई कल थ्रीर आज पूरी नहीं कराई॥ १५। तव इस्रासियों के सरदारा ने जाकर फिरान की दीवाई यह करकर दिई कि तू श्रपने दासे। से रेसा वर्ताव क्यों करता है॥ १६। तेरे दासें का पुत्राल ता दिया नहीं जाता श्रीर वे इस से कहते रहते है ईटे वनाचों ईटे वनाग्री खैार तेरे दांधे ने मार भी खाई है पर दोष तेरे ही लागा का है॥ १०। फिरोन ने कहा तुम श्रालसी हो श्रालसी इसी कारण कहते है। कि इमे यहावाको लिये अलि करने की जाने दे॥ १८। से। श्रव जाकर काम करे। ग्रीर पुश्रास सुम को न दिया जाएगा पर इंटी की गिनती पूरी करनी पहेंगी॥ १९। जब इसार्गलया के सरदारी ने यद वात हुनी कि तुम्हारी ईटो की गिनती न घटेगी श्रीर दिन दिन चतना ही काम पूरा करना तब वे विश्राप ही जा जाकर श्रपने श्रपने लिये पुश्राल बटोरे॥ जान गये कि इसारे दुर्दिन श्राये॥ २०। जब वे

शास्त जो उन की भेंट के लिये खड़े थे उन्हें मिले॥ २१। भीर उन्दों ने मूसा श्रीर दाकन से कदा यदीवा तुम पर दृष्टि करके न्याय करे क्योंकि तुम ने इम को फिरोन थीर उस के कर्मचारिया की द्राष्ट्र में घिनीना ठ हरवाकर हमें घात करने के लिये उन के द्याय में तलवार दे दिई है। २२। तल मूसा ने यहीया के पास लाटकर कहा है प्रभु तू ने इस प्रजा के साथ ऐसी दुराई क्यों किई थार तू ने मुक्ते यहा क्यों भेजा ॥ २३। जब से में तेरे नाम से बाते करने के लिये फिरीन के पास गया तव से इस ने इस प्रजा से बुराई ही बुराई किई है और तू ने 🜊 श्रपनी प्रजा को कुछ भी नहीं हुड़ाया॥ १। यद्दीवा 🖣 ने मूसा से कहा थाय हू देखेंगा कि मै फिरीन से वया कार्यगा जिस से वह उन की वरवस निकालेगा बह तो उन्हे श्रपने देश वं बरवर निकाल देगा ॥

२। फिर परमेश्वर ने मूसा से कहा कि म यदेशवा हु॥ ३। मैं अपने की सर्व्यशक्तिमान ईज्वर करकर ती इव्राहीम इस्हाक् और याकूव की दर्शन देता था पर यहावा नाम से ग्रपने की उन पर प्रगट न करता था॥ 8। श्रीर में ने उन के साथ अपनी वाचा हुठ किई है कि कनान् देश जिस में वे परदेशी दाकर रहते भे उसे उन्हें दू॥ ५। स्नीर इसारली जिन्दे मिसी लाग दास करके रखते हैं उन का कराइना भी सुनकर में ने खपनी वाचा की सुधि लिई है। ई। इस कारण तू इसारलियों से कह कि मै यदावा हू और तुम की मिसियों के भारी के नीचे से निकालूगा क्षीर उन की सेवा से तुम की इंडाकांगा ग्रार अपनी मुका वढाकर थीर भारी दरह देकर तुम्हें हुड़ा लूगा ॥ १ । श्रीर मै तुम को श्रपनी प्रजा दाने को लिये श्रपना लूंगा है। सुम्दारा परमेश्वर ठचरंगा श्रीर तुम जाने लोगे कि यह जी घमें मिछियों के भारी के नीचे से निकालता है से इमारा परमेश्वर यहावा है॥ ८। और जिस देश के देने की किरिया में ने इव्राचीम इस्टाक् ग्रीर

(१) मूल में दुर्गिन्धित । (२) मूल में की शाय।

फिरीन के सन्मुख से निकले आते थे तब मूसा और याकूब से खाई थी' उसी में में तुम्हें पहुंचाकर उसे द्वास्त की उन की मेंट के लिये खड़े थे उन्हें मिले॥ तुम्हारा माग्रा कर दूगा में ता यहावा हू॥ ९। ये २९। भीर उन्हों ने मूसा और दास्त से कहा यहावा वाते मूसा ने इसार्णलयों की सुनाई पर उन्हों ने तुम पर हृष्टि करके न्याय करे क्योंकि तुम ने इम मन की अधीरता और सेवा की कठिनता के मारे की फिरीन और उस के कम्मेचारिया की दृष्टि में उस की न सुनी॥

१०। फिर यहावा ने मूसा से कहा, १९। तू जाकर मिस के राजा फिरोन से कह कि इसारिक थें की अपने देश में से जाने दे॥ १२। मूसा ने यहावा से कहा देख इसारिक थें ने मेरी नहीं सुनी फिर फिरोन मुक्त मट्टे वोलनेहारें को स्थोकर सुनेगा॥ १३। से यहावा ने मूसा श्रीर हाइन की इसारिक थें श्रीर मिस के राजा फिरोन के लिये आचा इस मनसा से दिई कि वे इसारिक थें की मिस देश से निकाल से नाएं॥

१४। उन के पितरों के घराने के मुख्य पुरुष ये हैं। इसारल् के जेठे बबेन् के पुत्र इनाक् पल्ल देखे। न् ख्रीर कर्मी द्वर इन्दी से स्वेन्वाले कुल र्गनकले ॥ १५ । श्रीर शिमोन् के पुत्र यमूरल् यामोन् श्रीटद् याकीन् श्रीर सेंदर् हुए श्रीर एक कनानी स्त्री का बेटा णाजल् भी हुन्ना इन्दीं से णिमान्-वाले कुल निकले ॥ १६ । श्रीर लेबी के पुत्र जिन से उन को वशावली चली है उन की नाम ये है अर्थात् गोर्गेन् कदात् और मरारी। श्रीर संबी की सारी श्रवस्था एक सा सैंतीस बरस की हुई॥ १०। रार्थीन के पुत्र जिन से उन के कुल चले लिख्नी थीर शिमी हुए ॥ १८ । खीर कहात के पुत्र असास् यिस्टार् देल्रीन् श्रीर उन्जीश्ल् दृष् । श्रीर कहात् की सारो अवस्था एक सा तेतीय बरस की हुई ॥ **१९ । श्रीर मरारी के पुत्र मह्ली श्रीर मूश्री हुए** सेवीयों के कुल जिन से उन की वशावली चली ये ही हैं।। २०। श्रमास् ने श्रपनी फूफी याके बेद् की व्याह लिया श्रीर वह उस के जन्माये हास्न श्रीर मूसा को जनी थै।र असाम् की सारी श्रवस्था एक मैं। मैतीम वरम की हुई॥ २१। ग्रीर यिस्हार् के पुत्र कोरह नेपेगू छै।र जिक्री हुए॥ २२। छै।र

<sup>(</sup>१) मूल में हाय उठाया था। (१) मूल में खतनारहित हे। उवाले।

उन्नीरल् के पुत्र मीशारल् रल्सापान् श्रीर सित्री हुए॥ २३। ग्रीर हावन ने श्रम्मीनादाव की वेटी ग्रीर नहशान् की विद्यन रलोशेवा की व्याह लिया थ्रीर वह उस के जन्माये नादाव श्रवीह रलाजार् थीर ईतामार् की जनी॥ २४। थीर कीरद् के पुत्र श्रस्धीर् रल्काना श्रीर श्रवीग्रासाप् हुर इन्हीं से कीरहियों के मुल निकले॥ २५। कीर छाइन के पुत्र एलाजार् ने प्रतीयल् की एक घेटी का व्याद लिया और बद उस के जन्मार पीनहास् की जनी कुल चलानेहारे लेखीया के पितरा की घराना के मुख्य पुरुष ये दी है। २६। ये वे ही हादन ग्रीर मूसा है जिन की यहावा ने यह याचा दिई कि इसार्एलियों की दल दल करके मिस देश से निकाल ले जास्रो॥ २०। ये वे ची मूचा स्रोर दाइन दे जिल्हा ने इसारलियां का मिस से निकालने की मनसा से मिस के राजा फिरीन से बात किई थी॥

द्र । खब यहोवा ने मिस देश में मूसा से यह बात कही, दें । कि मैं तो यदोवा हू सो जो फुक मैं तुम से कहूगा वह सब मिस के राजा फिरोन से कहना, 30। श्रीर मूसा ने यहोवा की उत्तर दिया कि मैं तो बोलने में भट्टा हूं से फिरोन मेरी ह्योंकर भुनेगा॥ १। तब यहोवा ने मूसा से कहा मुन में तुमें फिरीन के लिये परमेश्वर सा ठहराता हू

श्रीर तेरा भाई हाइन तेरा नवी ठहरेगा ॥ २। जो

को आचा में तुसे दू सा तू कहना छै। द एक्न चसे फिरीन से कहेगा किस से वह इसारियों को अपने देश से निकल जाने दे॥ है। छै। मैं फिरीन के मन को कठोर कर दूगा और अपने चिन्ह छै। तमि फिरीन तुम्हारी न सुनेगा और मैं मिस देश पर अपना हाथ बठाकर मिसियों की भारी दखह देकर अपनी सेना अर्थात् अपनी इसारिती प्रका की किस देश से निकालूगा॥ ५। छै।र अब मैं मिस पर हाथ बठाकर रसारित्यों की उन के बीच से निकालूगा तब मिसी जान लेगी कि मैं यहाबा हू॥ ६। तब मूसा छीर हाइन है ग्रहावा की आचा के

श्रनुसार ही किया ॥ ७ । श्रीर जय मूसा श्रीर हास्त फिरीन से बात करने लगे तब मूसा तो श्रस्सी बरस का श्रीर हास्त तिरासी बरस का था ॥

८। फिर यदाया ने मूसा थार दाहन से या कदा ' कि, ९। जघ फिरीन तुम से करे कि अपने प्रमाख का कोर्ड चमत्कार दिखाया तय तू हाइन है कहना कि अपनी लाठी की लेकर फिरीन के साम्दने डाल दे कि यद अवगर वन जाए॥ १०। सा मुसा श्रीर द्यास्त ने फिरीन के पास जाकर यदाया की श्राचा के अनुसार किया और जब शास्त्र ने श्रापनी लाठी का फिरीन थीर उस के कर्मचारियों के सास्तने हाल दिया तब वह श्रजगर वन गई॥ ११। तब किरीन ने पण्डिता श्रीर टानदे। की वुलवाया श्रीर मिस के जादूरारी ने प्राक्तर प्रयने तंत्र मंत्री से वैसा ही किया॥ १२। उन्हों ने भी प्रापनी प्रापनी लाठी को डाल दिया ख़ैार वे भी ख़लगर वन गई पर टारून की लाठी उन की लाठियां की निगल गर्द ॥ १३ । पर फिरीन का मन चर्ठीला दे। गया श्रीर यद्याया के कदे के अनुसार उस ने मूसा श्रीर हाइन की मानने की नकारा॥

(निसियो पर दस मारी विपत्तिया के पढ़ने का वर्तन)

98। तब यदेश्या ने मूसा से कहा फिरोन का मन कठार हो गया है कि वह इस प्रका की जाने नहीं देता ॥ १५। से विलान की फिरोन के पास जा वह तो जल की खोर बाहर आस्गा खार जी लाठी सैर्प्य वन गई थी उस की हाथ में लिये छुए नील नदी के तीर पर उस की भेट के लिये खड़ा रहना॥ १६। खीर उस से या कहना कि इव्वियों के परमेश्वर यहीया ने मुने यह कहने की तिरे पास भेजा कि मेरी प्रजा के लोगों की जाने दे कि वे जंगल में मेरी उपासना करे खार खब लों तू ने मेरी नहीं मानी॥ १०। यहीवा यो कहता है इसी से तू जानेगा कि मैं ही परमेश्वर हू देख में अपने हाथ की लाठी की नील नदी के जल पर मास्गा तथ बह

<sup>(</sup>१) मूल में खतनारहित होउवाली हू।

<sup>(</sup>१) मूल में येार्।

लीह धन जाएगा ॥ १८ । थीर जी महलियां नील नदों। में हैं वे मर जाएंगी थ्रीर नील नदी। वसाने लगोगी थ्रीर नदी का पानी पीने का मिश्रियों का सी न चादेगा ॥ ९९ । फिर यद्दोवा ने मुखा से कहा हारून से कर कि श्रपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात् उस की नदियां नहरं भी ले ग्रीर पोखरे सब के जपर अपना द्याय बढा कि व लोहू बन लाएँ थार चारे मिस्र देश में के काठ थार पत्थर दोना भान्ति के जलपाया में भी लाहू हा जाएगा।। २०। तव मूखा थ्रीर दारून ने यदावा की याचा के अनुसार किया थर्थात् उस ने लाठी के। उठाकर फिरीन ग्रीर उस के कार्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा थै।र जितना उस में जल था सब लेए बन गया॥ २९। ग्रीर नील नदी में जो महालियां भी सा मर गई श्रीर नदी वसाने लगी श्रीर मिसी लेगा नदी का पानीन पी सके थैं।र सारे मिस देश में लोड़ हा गया ॥ २२ । तव मिस को जादगरी ने भी व्यपने तंत्र मत्रों से वैसा ही किया थै।र फिरीन का मन घठीला दे। गया थैंगर यदावा के कदे के अनुवार उस ने मूसा थीर टास्न की न मानी॥ २३। से। फिरीन इस पर भी चित्त न लगाकर ग्रीर मुंद फेरके ग्रपने घर गया॥ २४। थ्रीर सब मिस्री लाग पीने के पानी के लिये नील नदी के क्रासपास खादने लगे क्यों कि वे नदी क्ता जल न पी सकते थे॥ २५। थीर जव यदीया ने नील नदीर की मारा उस के पीके सात दिन 🔁 बोते॥ १। तब बदीवा ने सूसा से कहा फिरीन के पास जाकर कह यहावा तुम से या कहता है कि सेरी प्रजा के लागों का जाने दे कि वे मेरी उपासना करें ॥ । ग्रीर यदि तू उन्हे जाने न दे ता मुन मे मेळक भेजकर तेरे सारे देश की छानि यहुचाता हू॥ ३। थीर नील नदी: संढकीं से भर जाएगी थीर वे तेरे भवन थ्रीर शयन की कोठरी से थ्रीर तेरे विकीन पर थ्रीर तेरे कर्मचारियां के घरा में थ्रीर तेरी प्रजा पर वरन तेरे तम्दूरी छार कठातिया में भी चठ जाएंगे॥ ४। थ्रीर तुभा थ्रीर तेरी प्रजा श्रीर तेरे कर्माचारियों स्थें। पर मेळक चढ़ कारंगे ॥ ५ । फिर

यहीवा ने मुसा की ग्राचा दिई कि हाइन से कह कि नदिया नहरीं ग्रीर भीलों के अपर लाठी के साथ ग्रापना हाथ वठाकर मैठकों की सिस देश पर चढा ले था। है। तब दादन ने मिस के जलाशयों क्षे कपर अपना हाच वकाया थै।र सैंक्क्षों ने मिस्र देश पर चककर उसे का लिया॥ १ । श्रीर जादगर भी ग्रापने तंत्र मत्रों से धैसा ही मिस देश पर मेंकल चका से प्राये॥ ८। तव फिरीन ने मुसा ग्रीर द्वासन की वलवाकर कहा यहावा से विनती करी कि वह में ढिकों की सभा से खेर मेरी प्रजा से दूर करे तथ में सुम लोगों की जाने टूंगा कि सुम यदीका के लिये विलिदान करे। ॥ ९ । मूसा ने फिरीन से कहा इतनी बात पर तो सुक्ष पर तेरा घमड रहे कि मैं तेरे थीर तेरे कर्माचारियां थीर प्रजा के निमित्त कव तक के लिये विनती कर्क कि यदीवा तेरे पास से ग्रीर तेरे घरी में से मेंठकों के। दूर करे श्रीर व केवल नील नदी। में पाये जाएं॥ १०। उस ने कहा कल तक्ष के लिये उम ने कचा तेरे वचन के श्रनुसार द्यागा जिस से तू जान ले कि हमारे परमेश्वर यहोवा को तुल्य को र्ड नहीं है। १९। से। मेठक तेरे पास से थीर तेरे घरों से से थीर तेरे कर्माचारियों थीर प्रजाकी पास से दूर देशकर केवल नदी में रहेंगे॥ १२। तब मूसा श्रीर हाबन फिरीन के पास से निकल गये थीर मुसा ने उन मैंडकों के विषय यदीवा की दोहाई दिई जो उस ने फिरीन पर भेजे थे॥ १३। थै।र यदीचा ने सूसा के कदे के यनुसार, किया सी मेळक घरा ष्रांगनें ग्रीर खेता में मर गये॥ १८। थै।र लेगों ने एकट्टे करके उन के ढेर लगा दिये से। सारा देश वसाने लगा॥ १५। जव फिरीन ने देखा कि श्राराम मिला तब यदीवा के करे के श्रनुसार उस ने श्रपने मन की कठार किया थार उन की न सुनी ॥

१६ । फिर यहावा ने सूसा से कहा हाइन की खाजा दें कि तृ अपनी लाठी वढ़ाकर सूमि की छूल पर मार कि वह मिस्र देश भर में कुटकियां वन जाए॥ १९। सा उन्हों ने वैसा ही किया खर्थात्

<sup>(</sup>१) मूल में बीर्।

हाकन ने लाठी की ले हाथ वहाकर मृभि की धूल पर मारा तब मनव्य थीर पश् टोनों पर क्टकी ना ग्रह्म बरन सारे मिस देश में म्मि की धूल क्टकी वन गर्ड ॥ १८ । तब जादगरों ने चाहा कि खपने तंत्र मंत्रों के बल से हम भी क्टकियां ले थाए पर यह उन से न ही सका थीर मनुष्या थीर पश्यो दोनो पर क्टिक्यां बनी ही रहीं ॥ १९ । तब जादगरों ने फिरीन से कहा यह तो परमेश्वर के हाथ का काम है तोभी यहोवा के कहे के थानुसार फिरीन का मन हठीला हा गया थीर उस ने मूसा थीर

२०। फिर यद्योद्याने सूसामे कहा विद्यान की तहकी चठकर फिरोन के साम्हने खडा छाना वह तो जल की ख्रीर खाग्गा ख्रीर उन से कल्ना कि यहे। वा तुम से यो कहता है कि मेरी प्रजा के लोगों की जाने दें कि वे मेरी उपासना करें॥ २१। यदि त मेरी एका की जाने न देशा ती उन में तक पर छीर तेरे कर्माचारिया थीर तेरी प्रजा पर थीर तेरे घरे। में कड के कृड डांच भेज़्या मे। मिसियों के घर थार उन के रहने की भीम भी डांमा से भर जाग्गी ॥ २२ । उस दिन में गोशेन देश की जिम में मेरी प्रजा बसी है अलग करगा ग्रीर उस मे ै डांसों के भड़न नेंग्रो जिस से तूजान ले कि पृष्टियो के बीच में ही यरावा हु॥ ३३। श्रीर में ग्रपनी प्रका थीर तेरी प्रका में श्रन्तर ठहराजंगा यह चिन्द कल होगा ॥ २८ । ग्रीर यहोवा ने थेंग्री किया से फिरोन के भवन थीर उम के कर्मचारियों के छरें। में श्रीर सारे मिस देश में हांसें के भह के भड भर गये थीर डांमां के मारे वह देश नाश पुषा॥ २५। तव फिरोन ने मुसा ग्रीर प्राक्त की वुखवा-कर कहा तुम जाकर श्रपने परमेश्वर के लिए इसी देश में विलिदान करो।। २६। भूसाने कहा ऐसा करना डांचत नां कोंकि इस शपने प्रमेक्टर यद्योवा के कि मिनियों की दिन की वन्त यति करेंगे मेा याद हम मिलियों के देखते उन की छिन

रे• फिर यदीवा ने मूमा से कहा फिरीन के पास जाकर कहा कि दक्षियों का परमेश्वर यदावा तुक से यो कल्ता है कि मेरी प्रजा के लोगों की जाने दें कि व मेरी उपायना करें॥ २। थीर यदि तू उन्ते जाने न दे थीर अय भी पकड़े रहे, इ। तो सुन तेरे जी घोड़े गदहे जट गाय बैल भेडवकरी खादि पण मैदान से हैं उन पर यदेश्या का द्वाच रेसा पडेगा कि यदत भारी मरी द्यागी ॥ ४ । श्रीर यद्यावा इसार्गलया के पशुश्री मे ख्रीर मिसियों के पशुक्री में रेसा क्रन्तर करेगा कि जो इसागलियों के है उन में से कोई भी न मरेगा ॥ ५। फिर यद्दीवा ने यद्द कहकर एक समय ठरराया कि मै यह काम इस देश में कल कच्या। **६ । ट्रसरे दिन यहावा ने ऐसा ही किया ग्रीर मिस** के तो सव पशु मर गये पर इसामलियों का एक भी पशुन मरा॥ ७। श्रीर फिरीन ने लोगों की भेजा पर इसारलियों के पशुत्रों में से स्कभी नहीं मरा था।

की वस्तु वाल करें ते। वया वे सम पर पत्थरवाह न करेंगे॥ २०। इस जंगल में तीन दिन के मार्ग पर जाकर ग्रापने परमेश्वर यहीवा के लिये जैसे यह टम से करेगा घैसे ही विलदान करेगे॥ २८। फिरोन ने कहा में तुम की जंगल में जाने ट्रंगा कि तुम ग्रापने परमेश्वर यद्यावा के लिये जगल म योलदान करे। केयल यहुत दूर न जाना थीर मेरे लिये विनती करी॥ भ । में। मूसा ने कटा सुन में नेरे पाम से बाहर जाकर यहावा में विनती करंगा कि डांसों के स्यड तेरे श्रीर तेरे कर्म्मचारियों श्रीर प्रजा के पास से कल ही टूर दे। पर फिरोन आगो के। कपट करके हमें यहाया के लिये विलडान करने की जाने देने में नार न करे॥ ३०। सा मुसा ने फिरीन के पास से बाहर जाकर यहावा से विनती किई॥ ३९। श्रीर यद्दे। या ने मूसा के कदे के श्रनुसार डांसें। के भूगडों की फिरीन थे। उस के कर्मचारियां थी। उस की प्रजा से दूर किया यहां लों कि एक भी न रहा॥ ३२। तब फिरीन ने इस बार भी अपने मन को सन किया थीर उन लेगों की जाने न दिया।

<sup>(</sup>१) मूल में. वह परमेज्वर को प्रगुली है।

सारों का जाने न दिया॥

८। फिर यहायाने मूसा थीर शब्स से कहा भट्टी में से सापनी सापनी सुद्धी भर राद्य ला थीर मुसा उसे फिरीन के साम्दर्ने आकाश की श्रीर किटकार ॥ १ । तय यह मूद्या धूल देव्हर सारे मिस देश में मनुष्या थार पशुर्या दोना पर फफालेवाले फोडे यन जाएगी ॥ १०। से। य मट्टी में को राप्त लेकर फिरीन के साम्दने खडे दूर कीर मूसा ने उसे याकाश की स्रोर व्हिटका दिया से। यह मनुष्यो थीर पशुणों दोनी पर फफोलेवाले फोड़े वन गई॥ १९। भार उन फोड़ी के कारख जादगर मुखा के सामाने खड़े न रए सके क्यों कि ये फीड़े सैंसे सव मिसियों के बैसे ही जाड़गरीं के भी निकले थे॥ १२। तत्र यहाया ने फिरीन के मन का छठीला कर दिया की जैसा यहे।या ने मूसा से फदा था उस ने उस की न सुनी॥

१३। फिर यहाया ने मुसा से फटा विदान की तर्के वटकर फिरोन के साम्दने प्रदा है। श्रीर उस वे कह बारियों का परमेश्यर प्रदेश्या यें कहता है कि मेरी प्रता के लोगों का जाने दे कि ये मेरी उपा-सना करे ॥ १४। नहीं तो। अब की बार में तुक पर' श्रीर तेरे कर्माचारियां श्रीर तेरी प्रजा पर सब मकार की विपक्षियां डालूगा इस लिये कि तू जान से कि सारी पृथियी पर मेरे तुल्य कीई नहीं है। 🗤 । मे ने प्रयं द्वाप घठाकर तुर्भे थीर तेरी प्रजा की मरी से मारा देशता ती तू पृष्टियी पर से सत्यानाश है। गया दीता ॥ १६। यर सचमुच मे ने इसी कारण तुमें बनाये रक्त्या है कि तुमें व्यपना सामध्ये दिसाक श्रीर प्रपना नाम सारी पृथिघी पर मसिद्ध कर ॥ १०। वया तू श्रव भी मेरी प्रजा की याग्य सा रीकता है वि. उसे जाने न दे॥ १८ । धुन कल में इसी समय ऐसे भारी भारी श्रीले वरसावता कि जिन के तुल्य मिन की नेव पडने के दिन से ले याय ली कभी नदी पड़े ॥ १९। के। यात्र सोगा की। भेजकर श्रपने पशुग्री की थीर

तीभी किरै।न का मन सुद्ध है। गया और उस ने उन | मैदान मे तेरा जो क्रुक है सब की फ़ुर्ती से ख़ाड़ में करा से नहीं ते। जितने मनुष्य वा पशु मैदान मे रहें थीर घर में म्कट्टेन किये जाएं उन पर थ्रोले गिरेगे थार वे सर जाएंगे॥ २०। सा फिरान के कर्म्मचारियों में से तो लोग यहावा के वचन का मय मानते थे उन्हों ने तो श्रपने श्रपने सेवकी थीर पशुर्यो की घर ने दांक टिया॥ २१। पर जिन्दा ने यदावा के वचन पर मन न लगाया उन्हों ने अपने सेवकों श्रीर पशुश्री की मैदान में रहने दिया॥

> २२। तय यदीवा ने मूसा से कहा अपना दाथ बाकाण की खार वड़ा कि सारे मिस देश के मनुष्यों पशुष्या श्रीर खेती की सारी उपन पर श्रील शिरे॥ २३। की मुक्ता ने अपनी लाठी की आकाश की और बढ़ाया बीर यदाया गरजाने बीर श्रीले वरशाने लगा श्रीर बाग पृष्यियो सां ब्राती रही सा यहाया ने मिस देश पर म्रोलं गिराये ॥ २४। जी ग्रोले गिरते घे उन की साथ स्नाग भी लिपटती जाती थी स्नार वे स्नाल रेसे यत्यना भारी ये कि जब से निस देश बसा था तव से मिस भर में ऐसे कभी न पहें थे॥ २५। सा मिस भर के खेती में क्या मनुष्य क्या पशु जितने घे स्थ फोला है मारे गये भार फोला से खेत की सारी उपन मारी पही थार मैदान के सब यून भी टूट गये ॥ २६ । केवल गांग्रेन् देश में बहा इखारली वसे घे खोले न गिरे॥ २०। तव फिरीन ने मूसा श्रीर दायन की धुलवा भेजा थार उन से कदा कि इस बार तो में ने पाप किया है यहावा धर्मी है थीर मै श्रीर मेरी प्रजा श्रधमी॥ २८। प्रमेश्वर का गरजाना थै।र योले घरसाना तो बहुत हा गया से यदीया से विनती करे। तब मे तुम लागा की जाने दूगा और तुम आगे की न रीकी जास्रोगे॥ २९। मुसा ने उस से कदा नगर से निकलते ही मे यहावा की क्रीर दाम फैलाकंगा तब बादल का गरजना वन्द ही जाएगा थीर खोले फिर न गिरेगे इस से तू जान लेगा कि पृष्यियी यदीया ही की दै॥ इ०। तीम। में जानता हू कि न ते। तू ख्रीर न तेरे कर्म-चारी यहाया परमेश्वर का भये मानेगे॥ ३९। सन बीर यय तो मारे पड़े घंदोंकि यय की यालें निकल

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे हृद्य पर।

जैसा कि यदे। वा ने सूसा के द्वारा कदलाया था॥

१०. पित्र यद्यावाने मूसा से कदा फिरीन के पास जा खोगेंक में ही ने उस को थ्रीर उस को कर्माचारिया को मन की इस

लिये कठोर कर दिया कि अपने ये चिन्ह उन के बीच दिखास २। श्रीर तुम लोग श्रापने बंटों पोती से इस का वर्णन करी कि पटीवा ने मिसिया की की से ठट्टों में उदाया थ्रीर अपने धवा बवा चिन्द **उन के बोच प्रगट किये, जिस से तुम यद जान लागे** कि मै यदोवा हू॥ । तव मूमा थ्रीर दास्न ने फिरीन के पास जाकर कदा कि इत्रिया का परसे-प्रवर यहीवा तुम से ये। कहता है कि मेरे ग्रागी दबने की तूकव लीं नकारता रहेगा मेरी प्रवाकी लोगों की जाने दें कि वे मेरी उपारना करे॥ ४। यदि तू मेरी प्रजा की जाने देना नकारता रहे ती सुन कल में तेरे देश में टिड्डियां ले खालगा ॥ ५। खीर वे धरती की ऐसा का लेगी कि वह देख न पहेगी थीर सुम्हारा की कुछ खोली से यच रहा है उस की वे चट कर जारंगी थीर तुम्हारे जितने घृष मैदान मे लगे हैं उन की भी वे चट कर जाएगी। है। कीर वे तेरे ग्रीर तेरे सारे कार्मचारियों निदान सारे मिसियो के घरे। में भर जाएंगी इतनी टिड्डिया सेरे

चुकी घीं खीर सन में फूल लगे हुए थे॥ ३२। पर तय फिरोन के किर्मिचारी उस से कहने लगे यह गोहू खीर कठिया गोहू जो बढ़े हुए न थे इस से जन कब ली हमारे लिये फन्दा बना रहेगा उन वे मारे न गये॥ इड । जब मुसा ने फिरीन के मनुष्यों का जाने दें कि वे अपने परमेश्वर यहावा पास से नगर के बाहर निकलकर यद्दे।वा की खोर की उपासना कर यया तू अब ला नहीं लानता कि ष्टाच फैलाये तब बाटल का गरजना थै।र श्रोला मिस्र भर नाम दे। गर्म है। ८। तब मूमा श्रीर का वरसना वन्द हुया थै।र फिर वहुत मेर भूमि हास्न फिरै।न के पास फिर घुला लिये गये क्रीर उस पर न पड़ा॥ ३४। यह देखकर कि मेर थैं।र खोले ने उन से कहा चले लाखो आपने परमेश्वर यहीया श्रीर वादल का गरनना वन्द हा गया फिरीन ने की उपासना करा पर जानेहारे कीन कीन है ॥ र । क्षपने कर्म्मचारिया समेत फिर क्षपने मन की कठार मूमा ने कदा दम ता घटा घेटिया भेड़ वक्रियों करके पाप किया॥ ३५। खार फिरान का मन इठीला गाय वैला गय स्मेत वरन वहीं से युटा तक सब के हुआ श्रीर उस ने इसारिलयों को जान न दिया स्य जारंगे क्योदिन एम यदीया के लिय पर्ध करना है।। ९०। उस ने उन से कहा यहात्रा यांही तुम्हारे मग रहे कि मै तुम्हे बच्चीं ममेत जाने टू देखें। तुम युराई ही की कल्पना अरते हा॥ १९ । नहीं गेंसा न दोने पाण्या तुम पुरुष धी जाकर यदावा की उपायना करा तुम यही ता मांगा करते थे। श्रीर वि फिरीन के पास से निकाल दिये गये॥

१२। तय प्रदेशया ने मूसा से कहा मिन देश की जपर अपना एाथ बठा कि टिङ्किया मिन देश पर चकके भूमि का जितना अन्नादि ख्रीला से यचा है सब की चट कर जागं॥ १३। श्रीर मूसा ने अपनी लाठी की मिस देश के कपर बढाया सब यद्योद्या ने दिन भर थ्रीर रात भर देश पर पुरवाई वहाई सीर जब भार हुआ तथ उस पुरवाई में टिह्रिया प्राई॥ १४। थ्रीर टिह्रियों ने चठके मिस देश के सारे स्थानों में यसेरा किया उन का दल बद्त भारी था बरन न ते। उन से पहिले ऐसी टिइं वा आई घी थीर न उन के पीके ऐसी फिर श्रार्थंगी॥ १५। वें तो सारी धरती पर हा गई पए। ला कि देश अधेरा दे। गया ग्रीर उस का सारा श्रमादि श्रीर यृत्तीं के सब फल निदान का कुछ ग्रोलों से बचा था सब की उन्हों ने चट कर लिया यदा ले। कि मिस देश भर में न ते। किसी यृद पर कुछ द्वियाली रह गई थीर न रतेत के किसी अनादि वापदादीं ने वा उन के पुरखाओं ने जब से पृष्यिबी में ॥ १६। तय फिरीन ने फुर्ती से मूसा थीर धादन पर जन्मे तब से प्रास्त लां कभी न देखीं। श्रीर की वुलवाके कहा में ने तो तुम्हारे परमेश्वर यहादा वह मुद्द फोरको फिरीन को पास से बाहर गया॥ छ। का थ्रीर तुम्हारा भी श्रपराध किया है॥ १छ। सी

इस की बार मेरा अपराध समा करे। थार अपने प्रामेश्वर प्रदेशवा से विनती करी कि वह केवल मेरे क्रपर से इस मृत्युको टूर करे॥ १८। तदा मूसा ने किरीन के पाम में निकलकर यहावा से विनती किई॥ १८। तय यहोवा ने उत्तरे बहुत प्रचारड पहुंचा बहाकर टिड्डियां की उदाकर लाल समुद्र में हाल दिया थीर निम के किसी स्थान में एक भी िही न रह गई॥ ३०। तीसी यराजा ने फिरीन के मन को एठीला कर दिया इस से उस ने इसामलिया को जाने न टिया ॥

**३९ । फिर यहीया ने मुसा से कहा अपना दाध** पाकाश की खार बहा कि निस देश के जपर श्राधकार का लाए ऐसा प्राधकार कि उस का स्पर्ध तक है। स्के॥ २२। तब सूसा ने खबना छाच बाकाण की जार बढ़ाया खीर मारे मिस देश मे तीन दिन सों घोर वन्धकार छाया रहा ॥ २३। तीन दिन सा न तो जिसी ने जिसी की देखा और न कोई अपने स्थान से उठा घर सारे एसाणीलयों के घरी मे उद्मियाला रहा ॥ २४। तय फिरीम ने मूसा की ब्रुलयाकर कटा तुम नेगा जाखी यरीवा की उपासना करी खपने वालका की भी मा लिये बाखी केवल श्रवनी भेदयकरी द्वीर गाय वैस की क्रीड जाग्री॥ = । मूचा नै कदा तुक्त की इमारे द्वाय मेलवाल थार पामवाल के पशु भी देने पड़िंगे लिन्ट एम व्यपने में में यदावा व्यन्तर करता हूं ॥ ८। तब तेरे ये सब परमेश्वर यदावा के लिये चळाएं ॥ २६। सा दमारे पशु भी इसारे मंग जारंगी उन का रक गुर ली न रह जाण्या वर्षेक्ति उन्हीं में से इस की श्रपने परमेश्वर यहावा की उपासना का सामान लेना होगा खैर ध्म बय में यहां न पहुर्च तय ना नहीं जानते कि य्या व्या लेकर यद्यावा की उपासना करनी छागी॥ १। यद्यावा ने तो मूसा से कद दिया था कि 20। पर यद्यावा ने फिरीन का मन दठीला कर फिरीन तुष्टारी न सुनेगा क्योंकि मेरी इच्छा है कि बाग्गा॥ २९। मूमा ने ऋदा कि तू ने ठीक कदा | जाने न दिया॥ है में तरे सुट की फिर कभी न देखा। ॥

११ फिर यशेषा ने मूमा से कहा एक श्रीर विपत्ति में फिरीन श्रीर मिस देश पर डालता हूं उस के पीके यह तुम सोगों को यहां से जाने देगा श्रीर जय वह जाने देगा तब तुम सभी का निश्चय निकाल देशा॥ २। मेरी प्रका को मेरी यद व्याजा मुना कि एक एक पुरुष खपने यापने पड़े। धीर एक एक स्त्री स्रापनी स्रापनी पड़ोचिन से साने चादी की ग्रहने मांग ले ॥ ३। तब यदे।वा ने सिमियो की अपनी प्रजा पर दयालु किया। इम से पाछिक यह पुरुष मूसा मिस देश में फिरीन के कर्मचारियों थार साधाक्य सामों की दृष्टि में याति महान् था ॥

४। फिर भूसा ने कदा यदावा यो कदता है कि श्राधी रात के लगभग में मिल देश के बीच में देशकर चलुंगा ॥ ५। तय मिस में सिंतासन पर विराजनेदारे फिरीन में लेकर चक्की पीसनेहारी दासी तक सब के पहिली हे बरन पशुस्त्री तक के सब पहिली हे मर जारगो ॥ ६। श्रीर सारे मिस देश में यहा हादाकार मचेगा यहां लों कि उस के समान न तो कभी हुआ श्रीर न धारा ॥ ७ । पर इत्तारालियों के खिन्द्व ग्या मनुष्य वया पशु किसी पर कोई क्रुत्ता भी न भैकिगा जिंस से तुम जान ले। कि मिसियों थै।र इसायलियों कर्माचारी मेरे पास या मुक्ते दबस्यत करके यह करेगे कि अपने सब अनुचरें। समेत निकल जा खैार उस की पीके में निकल ही जावगा। यह अहकी मूसा भडके दुर कीप के साथ फिरीन के पास से निकल गया॥

दिया एम में उस ने उन्हें जाने न दिया ॥ २८। सो निस देश में बहुत चमल्कार क्रयं॥ ९०। से। सूसा फिरीन ने उस से कहा मेरे साम्दने से चला जा खार छीर छोर छाइन ने फिरीन की साम्दने ये उस चमत्कार मचेत रह मुक्ते व्यपना मुख फिर न दिखाना क्योंकि किये पर यद्याया ने फिरीन का मन इठीला कर विम दिन तू मुक्ते मुद्द दिखाण वसी दिन तू मारा दिया इस से उस ने इसाणीलया की अपने देश से (फसह नाम पर्व्य का विधान ग्रीर इसार्शलया का कूच करना)

१२ फिर यहोबा ने मिस देश में मूसा श्रीर द्वारन से कहा कि, २। यह महीना तुम लागों के लिये खारमा का ठहरे ग्राचीत् वरस का पहिला महीना यही ठहरे ॥ ३। इसाएल् की सारी मगडली से यों कही कि इसी महीने के दसवे दिन की तुम खपने खपने पितरी के घरानी के यनुसार घराने पीके एक रक मेमा ले रक्खो॥ ४। थीर यदि किसी के घराने में एक मेम्रे की खाने की लिये मनुष्य कम है। तो बह खपने सब से निकट रहनेहारे पड़ोसी के साथ प्राणियों को ग्रिनती के अनुसार एक मेम्रा से रक्खे तुम एक एक के खाने के अनुसार मेम्ने का लेखा करना॥ ५। तुम्हारा सेम्रा निर्देश थीर पहिले घरस का नर दे। थीर उसे चाचे भेड़ों से से लेना चाचे वकरियों से से ॥ ६ । ग्रीर इस महीने के चैादहते दिन ली उसे रख होड़ना थार उस दिन ग्रोधिल के समय इसारल की चारी मण्डली के लाग उर्चे बलि करे॥ ७। तब वे उस के लाहू में से अुछ लेकर किन घरीं में मेम्ने को खाएँगे उन के द्वार के दोना वानुकों खैार चै।खट के सिरे पर लगाएं ॥ ८। थ्रीर वे उस के मास की चसी रात में आग से भंजकर ग्रखमीरी राटी श्रीर कड़वे सागपात के सार्थे खाएं॥ ९। उस की सिर पैर थीर ग्रन्तरिया समेत ग्राग में भूंबकर खाना कच्चा वाचल में कुछ भी किकाकर न खाना॥ १०। थीर उस में से कुछ विदान लें। न रहने देना थीर यदि कुछ विद्यान लें। रह भी जाए ते। उसे खारा मे जला देना॥ ११। ग्रीर उस के खाने की यह विधि है कि काँट वाधे पाय से जूती पहिने थीर हाथ मे लाठी लिये हुए उसे फ़ुर्ती से खाना वह तो यद्दीवा का फसद दोगा॥ १२। स्थोकि उस रात में मे मिस देश के घीच देशकर च क्या थीर मिस देश के वया मनुष्य वया पशु चल्न के पहिलोठो की मास्ता थीर मिस के सारे देवतायों की भी मै दगड दूगा

रहाती उन पर बह लाहू सुम्हारे निमित्त चिन्द ठप्दरेता यर्थात् मे उस लाह को देखकर तुम की छोड जाउँगा थीर जब में मिस देश के लोगों की मार्दगा तब यह विपात तुम पर न पहेगी सीर तुम नाश न द्योगे॥ १८। ख्रीर घट दिन तुम की स्मरक दिलाने-धारा ठहरेगा थे।र तुम उस की यद्दीवा की लिये पर्व करके मानना घर दिन तुम्हारी पीढ़ियों में यदा की विधि जानकर पर्व माना जार ॥ १५। सात दिन सें। ग्राथमीरी राटी खाया करना उन में से पहिले ही दिन अपने अपने घर में से खमीर उठा डालना बरन जी कीई पष्टिले दिन से लेकर सातवें दिन लों कोई खमीरी यसु खार वद प्राकी इसा-रिलयों में से नाथ किया जार ॥ १६ । खीर पहिले दिन एक पवित्र सभा श्रीर सातवें दिन भी एक पवित्र सभा करना उन दोनी दिनों में कोई काम न किया जाए केवल जिस प्राधी का जा खाना दे। उस के काम करने की थाचा है॥ १६। से तुम विन खमीर की रेग्डी का पर्वमानना क्योंकि उसी दिन में तुम की दल दल करके मिख देश से निकालूंगा इस कारण वह दिन तम्हारी पीकियों में सदा की विधि जानकर माना जार ॥ १८। प्राह्में महीने के चीदहवें दिन की सांस से लेकर इक्कीसवें दिन की यांम लों तुम श्रखमीरी राठी खाया करना॥ १९ । चात दिन लें। तम्हारे घरें। में आह भी खमीर न रहे बरन जो कोई किसी खमीरी वस्तु की खार चारे वह देशी हो चाहे परदेशी वह प्राकी इसारलियों की मण्डली से नाग्र किया जार ॥ २०। कोई खमीरी वस्तु न खाना खपने सव घरों में विन खमीर ही की रेग्टी खाया करना॥

मैं ता यद्देश है। १३। मीर जिन घरी में तुम

२१। तब मूमा ने इसारल् के सब पुर्रानेयों की युलाकर कहा तुम खपने खपने कुल के यानुसार एक एक मेम्रा खला कर रक्खें। खीर फसहा का पशु व्यक्ति करना॥ २२। श्रीर उस का लीष्ट्र की तसले

<sup>(</sup>१) नूल में लाघके। (३) मूल में काज ही के दिन।

<sup>(</sup>३) श्वर्थात् लाघनपर्व ।

में देशा उस में क्रका का रक गुल्का द्यारकर उसी | साथ से जायो। बीर मुक्ते बाबी दीद दे जायो। तससे में के सोड़ से द्वार के चीखट के सिरे थीर दोनों बाजुकों पर कुछ लगाना थै।र भार लें तुम में मे कोई घर से बाहर न निकले ॥ ३३ । क्योंकि प्रदेखा दे<del>द दे योच देखर मिसियें की मारता जाया।</del> में। बढ़ां बढ़ां यद चीम्यट के सिरे ग्रीर दोनें। यानुश्री घर उस लाष्ट्र की देखे घटां घटां घट उस द्वार की होर जारता थार नाग करनेदारे की तुम्हारे घरे। में भारने के लिये न जाने देशा ॥ २४ । फिर सुम इस विधि की जापने श्रीर अपने यंश के लिये मदा की विधि जानकर माना करे। ॥ २५ । सव तुम उस देश में जिसे बदोया अपने कदे के जनुसार सुम की देगा प्रवेश करी तथ यह काम किया करना॥ ३६। बीर जय तुम्हारे लडफेयाचे तुम से पूर्व कि इस काम से तुम्दारा यवा प्रयोजन है, २०। तय तुम दन की यह उत्तर देना कि यहाया ने जी मिनियों के मारने के समय मिन में रहते हुए हम इसार्गलियों के घरों की होडके। इसारे घरों के। वचाया इसी कार व उस के फमट का यह व्यतिदान किया जाता है तब लोगों ने मिर भुजाकर दग्रहवत् किई। २८। थीर रसाणितयों ने जाकी जो खान्ता यदाया ने मुसा बीर दायन की दिई थी उसी के यनुसार किया।

भ्रा थार्थी रात की यहावा ने मिस देश स सिंटामन पर विरासनेटारे फिरीन से लेकर गरहे मे पड़े हुए बन्धुए तक सब के परिलोठों की बरन पशुयों तक के सब पहिलाठों की मार डाला ॥ ३०। थार फिरोन रात भी की वह बैठा थार वस के चय कर्माचारी यान सारे मिली उठे बीर मिल में वडा टाटाकार मचा व्योकि एक भी ऐसा घर न या जिस में कोई मरान हो ॥ इ९। तथ फिरीन ने रात ही रात में मूमा श्रीर दावन की वुसयाकर कदा तुम इखार्गनयां समेत मेरी प्रजा के यीच से निमल जायो। श्रीर श्रपने कदे के यनुसार जाकर यदेग्या की उपासना करेगा। इर । श्रापने कर के पानुसार पापनी भेड वकरियों थीर गाय वैली की

इइ। श्रीर मिसी जा कहते घे कि इस ता सब सर मिटे हैं सा उन्हों ने स्वारती लेगों की हवाके कहा कि देश से भटपट निकल जायो। ॥ इ४। से उन्टों ने व्यपने गुंधे गुग्धाये क्याटे की विना समीर दिये घी कठै।तियां समेत कपडां में बान्धके अपने अपने कन्धे पर चठा लिया ॥ ३५ । थीर इसाएलियों ने मुसा के कदे के अनुसार मिसियां से साने चांदी के ग्रहने थीर वस्त्र सांग्र लिये ॥ ३६ । थीर यहावा से मिसियों की अपनी प्रजा के लेगी पर रेसा दयाल किया कि उन्दों ने जा जा मांगा सा सा दिया। सा इसारनिया ने मिसियों की जुट लिया ॥

इ०। तय दशाएली राम्सेस् से कृच करके सुक्कीत् की चले बीर यालयहीं की छोड वे कीई है. लाख पुरुष प्यादे थे॥ इद। श्रीर उन के साथ मिली जुली दुई एक भीड गई थार भेड वकरी गाय वैल वदत में पशुभी साथ गये॥ इर । से जो ग्रंधा प्राटा वे मिस से साथ ले गये उस की उन्दों ने विन खमीर दिये रेाटियां बनाई कोलि वे सिस से रेसे बरबस निकासे गये कि विसम्बन कर सके थीर न मार्ग में खाने के लिये कुछ बना सके घे इसी से बद ग्रंधा श्राटा विन कमीर का था॥ 80। मिस्र में बसे हुए इसारितयों की चार सी तीस बास बीत गये थे ॥ sq । श्रीर उन चार सा तीस धरसों के बंते पर ठीक वसी दिन पदाया की सारी सेना मिस देश से निकल गर्द ॥ ४२ । यदीया जी इसारतियों की मिस देश से निकाल लाया इस काम्य यह रात उस के निमित मानने के खात याग है यह यहावा की बही रात है जिस का पीठ़ी पीठ़ी में मानना इवारां लियों की यति ययग्य है ॥

**४३। फिर यद्दोवा ने मुसा श्रीर द्वाइन से कदा** फसद की विधि यह है कि कोई परदेशी उस मे में न खाए ॥ 88 । पर जी किसी का माल लिया हुआ दास है। थ्रीर तुम लागों ने उस का खतना किया दे। यह ते। उस में से खा सकेशा # 89 ।

<sup>(</sup>१) चून ने साय: (१) श्रयात् माघनपर्व ।

<sup>(</sup>१) यथात् सापनपर्व ।

क्षीर बलियम् की कोई घट्टी म ताडना॥ 89। फसद का मानना इसारल की सारी मगडली का कर्तव्य कर्मा है ॥ ४८ । थ्रीर यदि कोई परदेशी सुम लोगों के संग रहकर यहे। वा के लिये फस्टः की मानना चारे तो बह अपने यहा की सब पुरुषी का खतना कराण तब बद समीप आकर उस की माने थीर यह तो देशी मनुष्य के खराखर ठएरे पर को ई खतर्नारहित पुरुष उस में से न खाने पार ॥ %'। उस की व्यवस्था देशी और तुम्हारे बीच मे रहनेहारे परदेशी दोनों के लिये एक ही हो ॥ ५०। यह आचा जो यद्याया ने मूचा खीर दायन की दिई उस की अनुसार सारे इसारालिया ने किया ॥ ५९। कीर ठीक उसी दिन यदावा इकारिलया का निस देश से दल दल करके निकाल ले गया ॥

पहिला है एं उन्हें मेरे लिये पवित्र मानना, वह तो। मेरा ही है॥

३। फिर मूखा ने लोगों से कहा इस दिन की स्मरण रक्खे जिस से तुम लेगा दासत्व के घर वार्थात् मिख से निजल आये हो यहाया ता तुम का यहा से श्रापने द्वाप के वल से निकाल लाया. खमीरी रेग्टी न खाई जार ॥ ४। बाबीव् महीने की दसी दिन में तुम निकलने लगे दें।॥ ५। से जब यदेश्या तुम को कनानी हिती एमोरी हिट्यी थै।र यष्ट्रसी लोगो के देश में पहुचाणगा जिस के तुम्हें देने की उस ने सुम्हारे पितरीं से किरिया खाई थी थार उस में दूध श्रीर मधु की धारा बइती है तब तुम इसी मधीने में यह कास्र करना ॥ ई। सात दिन ली खखमोरी रेपी क्षाया करना खेर सतवे दिन यहोवा के लिये पर्व मानना ॥ ७ । इन साता दिनों से

पर उपरी ग्रीर मलूर उस में से म खारं॥ १६ । उस | प्रावसीरी रोटी खाई जार घरन तुम्हारे देश भर में का खाना एक ही एक घर में देा खर्थात् तुम उस न खमीरी राटी न खमीर तुम्हारे पास देखने में को मास में से कुछ घर से बाहर न ले जाना। खार ॥ ८। ग्रीर ग्रासे समय' तुम प्राप्ते ग्राप्ते घेटे को यद काइको समका देना कि यह ते। हम उसी काम के कारण करते हैं जो यद्यावा ने इसारे मिस से निकल जाने के समय दमारे लिये किया था। ९। फिर यद तुम्हारे लिये तुम्हारे द्वाध पर की विन्हानी थीर तुम्हारी भीखों के बीच की स्मरण करानेद्वारी वस्तु का काम दे जिस से यदीया की व्यवस्था तुम्दारे मुंद पर रदे क्योंकि यदे।वा तुम्दी वलवना दाय से मिस से निकाल लाया है।। १०। इस कारण तुम इस विधि की। वरस वरस नियत समय पर माना करना ॥

१९। फिर जब यदे। वा उसे किरिया के यनुसार को इस ने तुम्हारे पितरी से श्रीर तुम से भी खाई दै तुम्हें कनानियों के देश में पहुचाकर उस का तुम्हें देगा, १२। तब तुम में चे जितमें अपनी अपनी मा के पहिला है दो उन का और तुन्हारे पशुष्रां में का १३ पित्र यहोत्या ने मूखा से कहा कि, ऐसे दें। उन की भी यदोत्रा के लिये अर्थेश करना, र। व्या मनुष्य के व्या नर तो यहोत्या के दें। १३। श्रीर ग्रदरी के दर एक पशु के इसार्यालया में जितने अपनी अपनी मा के पहिली है की उन्ती मेम्ना देकर उस की कुडा लेना कीर यदि तुम उम्रे हुसाना न चाद्या तो उस का गला ताड देना पर अपने सब पहिलीठे पुत्रों की बदला देकर कुडा लेना॥ १८। स्रीर स्नागे के दिनों में जब तुम्हारे बेटे तुम से पूछे कि यह क्या है तो उन से कहना कि यद्दीवा इस लोगों की दासन्य के घर से यर्थात् मिस देश से द्वाथ के वल से निकाल लाया है ॥ १५। उस समय जब फिरान कठार द्वाकर इसे क्वाइना नकारता था तब यदे। या ने मिस देश में मनुष्य से लेकर पशु ली सब के पहिलाठीं की मार डाला इसी कारण पशुक्षों में में तो जितने अपनी अपनी माको पाँछलै। ठेनर है उन्हें इस यदावाको लिये विल करते है पर श्रपने सव पहिलाठे पुत्री की इम वदला देकर कुडा लेते है। १६। बीर यह सुम्हारे ष्टाची पर चिन्दानी सी श्रीर तुम्दारे भीस्रो के बीच

<sup>(</sup>१) यांचानू साचनपय ।

<sup>(</sup>१) मूल में उस दिन।

टीका सा ठहरे क्योंकि यहाद्या हम लेगीं की मिस्। इस के कर्मचारियें का मन उन के विस्तृ फिर गया से पांच के बल से निकाल लाया है।

९७। जब फिरीन ने लागों की जाने दिया तब यदािप पोलश्रातियां के देश दाकर का मार्ग जाता है वह क्रोटा या ताभी परमेश्वर यह साचके उन का उस मार्ग से न ले गया कि कहीं ऐसा न हा कि सब ये लोग लड़ाई देखें तब पहलाकर मिस्र को लौट ष्रारं॥ १८। से परमेश्टर उन को चक्कर खिलाकर लाल समुद्र की जांगल की मार्ग से ले चला। श्रीर इसारली पांति बांधे हुर मिस से चले गये॥ १९ । श्रीर मुखा युसुफ की छोड़ियों की साथ लेता गया क्योंकि युशुफ ने इसार्यालया से यह कहके कि पर-मेश्रवर निश्चय तुम्दारी सुधि लेगा उन की इस विषय की दृढ किरिया खिलाई थी कि इस तेरी र्दाह्रियों की अपने साथ यदां से ले जाएंगे॥ २०। फिर उन्दों ने मुक्कोल् से कूच करको जंगल की केर पर एताम् में डेरा किया ॥ २१ । श्रीर यहाधा उन्हे दिन की ती मार्ग दिखाने के लिये वादल के खंभे में और रात की उंजियाला देने के लिये श्राम के खंभे मे देशकर उन के आगे आगे चला करता था कि व रात थीर दिन दोनों मे चल सकी। २२। उस ने न ती बादल के खंभे की दिन में न ग्राम के खंभे की रात में लेगों के आगे से चटाया ।

(इसारल् के लाल चनुद्र के पार जाने का वर्णन)

१४. यहावा ने मूचा वे कहा, २। इसार्यालया की बाचा दे कि तम फिरके मिग्दोल् श्रीर समुद्र के बीच पोइ-घीरात् के समुख बाल्सपान् के साम्दने श्रपने देरे खड़े करे। उसी की साम्हने समुद्र के तीर पर हरे खड़े करे।॥ ३। तय फिरीन इचारलियों के विषय में सेलिया कि वे देश में बसे हैं जंगल के कारण फंस गये हैं। 8। सो मैं फिरीन के मन को इठीला कर ट्रुगा श्रीर वह उन का पीका करेगा से फिरीन श्रीर उस की सारी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी तब खैसा ही किया ॥ ५। जब मिस के राजा की यह ही स्थल चले जाएँ॥ १७। श्रीर सुन मे आप मिसिया चमाचार मिला कि छ लाग भाग गये तब फिरोन श्रीर

श्रीर व कहने लगे हम ने यह ब्या किया कि इसार्शलयों का अपनी सेवकाई से हुटकारा देकर जाने दिया। ६। तव उस ने अपना रथ जुतवाया थैंार अपनी सेना की। स्रा लिया ॥ ७ । से। उस ने क सै। याच्छे से श्रक्ते रथ बरन मिस के सब रथ लिये थार उन स्भा पर सरदार बैठाये ॥ ८। श्रीर यहावा ने मिस के राजा फिरैं।न के मन की इठीला कर दिया से। उस ने इसारिलयों का पीका किया थार इसारली ता वेखटके निकले चले जाते थे॥ १। पर फिरीन के सब घोडो श्रीर रथा श्रीर सवारी समेत मिसी सेना ने उन का पीका करके उन्हें की पीइहीरात के पास वाल्डपे।न् के साम्दने समुद्र के तीर पर हैरे डाले पड़े घे जा लिया॥ १०। जब फिरोन निकट स्नाया तव इसारितयों ने आर्खे चठाकर देखा कि मिसी इमारा पीका क्रिये चले बाते हैं ग्रीर इसारलियों ने श्रीत भय खाकर चिल्लाकर यहावा की दोदाई दिई॥ १९। भार वे मुखा से कदने लगे क्या मिस में कर्कर न घी की तू इम की वहा से मरने के लिये जंगल में से स्राया है तूने इस से यह क्या किया कि इम की मिस्र से निकाल लाया॥ १२। क्या इम तुक से मिस में यही व्यात न कहते रहे कि इमे रहने दे कि इम मिखियां की सेवा करे। इमारे लिये जंगल में मरने से मिखिया की सेवा करनी षाच्छी थी॥ १३। मूसा ने लोगों से कहा हरी मत खड़े खडे वह उद्घार का काम देखा जा पहाया श्राज तुम्दारे लिये करेगा व्योकि जिन मिसियों की तुम बाज देखते दे। उन की फिर कभी न देखीगे॥ 98। यदे। या प्राप ही तुम्हारे लिये लड्डेगा से तुम चुपचाप रहे। ॥

१५। तव यहोचा ने सूसा से कहा तू ख्यो मेरी दोडाई दे रहा है इसार्शलया की स्नाजा दे कि यहां से कूच करे। । १६। छै।र तू अपनी लाठी उठाकर अपना हाथ समुद्र के ऊपर वका और वह दे। भाग मिसी जान लेगे कि में यदीवा हू। श्रीर उन्हों ने देा जाएगा तब इसारली समुद्र के बीच दीकर स्थल

<sup>(</sup>१) मूल में कचे हाय के साथ।

करके समुद्र में पैठेंगे तथ फिरीन छै।र उस की सारी सेना श्रीर रधों श्रीर सवारा के द्वारा मेरी महिमा होगी ॥ १८ । से जब फिरीन थै।र उस के रधा थै।र सवारी के द्वारा मेरी महिमा देखी तब मिसी जान लेंगे कि मै यहावा हू॥ १९। तव परमेशवर का दूत जी इसारली सेना के आगे आगे चला करता था से जाकर उन की पीके है। गया थीर बादल का खंभा उन के थागे से इटकर उन के पीके जा ठहरा ॥ २०। से। यह मिंखियों की सेना थीर इसार्शलियों की सेना के बीच थ्रा गया थ्रीर बादल थ्रीर भन्धकार ते हुया तामी इस ने रात की प्रकाशित किया चीर वे रात भर एक दूसरे की पास न आये॥ ३९। श्रीर मूसा ने आपना हाथ समुद्र के ऊपर बढाया खार यहावा ने रात भर प्रचरह पुरवाई चलाई थीर समुद्र की दी भाग करके जल रेसा इटा दिया कि उस की घीच मूखी भूमि ने कहा हो गई ॥ २२ । तब इसाएली समुद्र के बीच स्थल दी स्थल डाकर चले ग्रीर जल उन को दहिनी कीर बाई कोर भीत का काम देता था॥ २३। तब मिह्नो अर्थात फिरोन के सब घोड़े रथ थार सवार चन का पीका किये हुए समुद्र के बीच में बले गये॥ 48। श्रीर रात की पिछले पहर में यदावा ने खादल थीर बारा के खंभे में से मिसिया की सेना पर दृष्टि करके उन्हें घवरा दिया ॥ २५। थ्रीर उस ने उन के रधों के पहियों की निकाल ढाला से उन का चलाना कठिन हा गया तब मिसी बापस में कहने लगी यायो इम इवारलियों से भारों ब्योंकि उन की योग से मिसियों के साथ यहावा लडता है।

२६। फिर यदे। या ने मूसा से कहा अपना हाथ समुद्र को कपर बढ़ा कि जल सिखियों थे। उन की रधों ग्रीर सवारीं पर फिर वह ग्राए ॥ २०। तव मुसा ने अपना द्वाच सभुद्र के कपर बढ़ाया कीर भार द्वाते द्वाते वया हुआ कि समुद्र फिर ज्याे का त्या अपने वल पर काने लगा कार मिसी उस के उलटे भागने लगे पर यहे। वा ने उन की समुद्र के बीच कटक दिया॥ ३८। ग्रीर जल पलटने से बितने रथ और सवार इसार्वियों के पीके समुद्र मे

को मन को इठीला करता हू थीर वे उन का पीका आये थे से। सब व्यान फिरीन की सारी सेना, उस में डूब गई ख़ौर उस में से एक भी न बचा॥ २९। पर इस्राएली समुद्र की वीच स्थल ही स्थल दोकर चले गये श्रीर जल उन की दोइनो श्रीर वाई दोनी क्रीर भीत का काम देता घा॥ ३०। से यहाया ने उस दिन इसाएलियों की मिसियों के यश से कुडाया ग्रीर इचारलियों ने मिचिया की समुद्र के तीर पर मरे पड़े दुए देखा ॥ ३९। श्रीर यद्दीवा ने मिसियों पर जी श्रपना द्वाय वलवना दिखाया उस की इसारलिया ने देखकर यहावा का भय माना क्रीर यदे। या की क्रीर उस की दास मूसा की भी प्रतीति किई॥

# १५. तब मूसा थीर इसारिलयों ने बद्दाया के लिये यह गीत गाया। उन्हों

मै यहावा का गीत गाठगा को कि वह मदा-प्रतापी रुप्टरा

घोड़ी समेत सवारों की उस ने समुद्र में जात दिया है ॥

२। याद् मेरा वल खीर भजन का विषय है धीर वह मेरा उद्घार ठहर गया है मेरा ईंग्वर बही है में उस की स्त्रीत बादगा मेरे पितर का परमेश्वर बही है मे उस की सराह्या ॥

३। यहावा याद्वा है उस का नाम यहावा ही है।

8। फिरीन को रथे। और सेना की उस ने समुद्र मे हाल दिया

थीर उस के उत्तम से उत्तम रथी लाल समुद्र मे डूब गये॥

ध। गाँहरे जल ने उन्हें छोप लिया

वि पत्थर की नाई ग्राहिरे स्थानी मे द्वाह गये॥

ई। है यहावा तेरा टहिना हाथ शक्ति से महा-प्रतापी हुन्ना

हे यहात्रा तरा दाहिना हाथ ग्रमु की चक्रनातूर कर देता है।

 श्रीर तू अपने विरोधियों की अपने अति प्रताप १०। तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भागवाले पक्षाइ से गिरा देता है

मु अपना की प भडकाता और वे भूसे की नाई भस्म दी जाते हैं॥

८। भीर तेरे नथनीं की सांस से जल की राशि है। गई धाराएं केर की नाई घभ गई

समुद्र की मध्य में गाहिरा जल जम गया॥

१। शय ने कहा था

में पीका करता में जा पम्ह्ता में लूट की वांट लुंगा

**इन से मेरा खी भर जाएगा** 

में अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ से उन को नाथ कर डालुंगा॥

१०। त ने श्रपने ख्वास का पवन चलाया तब समुद्र ने उन का डांव लिया

वे मदाबलराशि में सीवें की नाई हुव गये॥

११। हे यहावा देवताकों मे तेरे तुल्य कीन है तू तो पाँचयता को कारण प्रतापी थै।र अपनी स्तृति करनेहारीं के भय के ये।ग्य

े थीर आश्चर्यकर्म की कर्ता है॥

१२। सूने अपना दक्षिना द्वाध बढ़ाया दै पृष्यियी उन की निगले जाती है।

प्राथपनी करुणा से तूने अपनी कुड़ाई दुई प्रजा की प्रमुखाई किई है

यापने यस से तू रेसे अपने पवित्र निवासस्थान को ले चला है॥

98। देश देश के लाग युनकर कांप चठीं। पोलश्तियों की माना पीड़े उठेंगी ॥

१५। तय रदे।म् के श्राधिपति भभर जाएंगे मायाय के महावलिया की घरघराएट पकडेगी यव कनान्निवासी गल जाएगे॥

१६। उन मे त्रास थार घवराष्ट्र समारगी तेरी बांद के प्रताप से व पत्थर की नाई अन-वाल हा जारगे

तय लें। दे यदेखा तेरी प्रजा के लेगा पार होंगे तय का तेरी माल लिई हुई प्रजा के लाग पार द्वी जाएंगी ॥

पर रापेगा

यह बही स्थान है दे यदीवा जिसे सू ने आपने निवास के लिये बनाया

थीर वही 'पवित्रस्थानं है जिसे हे प्रभु हू ने स्नाप ही स्थिर किया है॥

१८। यहे। या सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा॥

9९ । यह गीत गाने का कारण यह है कि फिरीन के घोड़े रधों थीर सवारों समेत समुद्र के बीच में पैठ गये थीर यद्दीवा उन के ऊपर समुद्र का जल लैं। टा ले आया पर इसारली समुद्र के बीच स्थल ही स्थल द्योकर चले गये॥ ३०। श्रीर द्वाबन की वहिन मरियम नाम नविया ने हाथ में हफ लिया थीर सब स्त्रियां हफ लिये नाचती हुई उस के पीके देा लिई ॥ २९ । खीर मरियम उन के साथ यह टेक गाती गई कि-

यद्यावा का गीत गाये। क्योंकि वह महाप्रतायी ठहरा है

घोड़ों समेत सवारों की उस ने समुद्र में डाल दिया है ॥

२२ । तब मूसा ने इसारांसियों की ,सास समुद्र से कूच कराया श्रीर वे यूर् नाम जंगल में निकल गये श्रीर जंगल में जाते हुए तीन दिन लें पानी न पाया॥ २३। फिर मारा नाम रक स्थान पर पहुंचकर बहां का पानी जी खारा था से। उसे न पी सके इस कारण उस स्थान का नाम-मारा पहा ॥ २८। सी-वि यह कदकर मूसा के विरुद्ध कुडकुडाने लगे कि इस क्या पीरं ॥ २५ । तथ मुसा ने यहावा की दोहाई दिई श्रीर यहावा ने उसे एक पेड़ बतला दिया जिसे जय उस ने पानी से खाला तब वह पानी सीठा हो गया । वहीं यद्दीवा ने उन के लिये एक विधि शीर नियम उद्दराया थ्रीर वही उस ने यद कदकर उन की परीक्षा किई कि, ३ई। यदि तु अपने परमेश्वर यहावा का वचन तन मन से सुने और जी उस की द्राष्ट्रिमं ठीक है वही करे और उस की ग्राचाओं पर कान लगाए थीर उस की सब विधियों की

<sup>(</sup>१) अर्थात् सारा वा कडुगा।

माने तेर शंकतने राग में ने मिखियों के उपकाये थे उन मे से एक भी तेरे न उपजालंगा बग्रीकि मे तुम्हारा चगा करनेहारा बहावा हूं॥

(इचाएसिया की साकाश से रीटी श्वीर घटान में से पानी निसने का वर्णन.)

२०। तब वे रलीम् की थाये जहां यानी के बारह सेाते बीर सत्तर खूजर के पेह चे बीर वर्षा १६ चन्दों ने जल के पास हिरे खड़े किये॥ १। फिर रलीस से कूच करके इसारिलयों की सारी मगड़ली मिख देश से निकलने के महीने के दूसरे महीने के पंद्रहर्व दिन की सीन् नाम जंगल में जी रसीस् श्रीर सीनै पर्वत के बीच में वै का पहुंची॥ २। जंगल मे इवार्यालयों की सारी मंडली मूमा और हाबन के विषद्ध कुरकुराई ॥ ३। थीर इशाएली उन से कहने लगे कि जब इम मिस देश में मांस की इंडियों के पास बैठकर मनमाना भाजन खाते थे तब यदि इम यद्वावा के दाय से मार डाले भी जाते ते। उत्तम वही या पर तुम हम की इस जंगल मे इस लिये निकाल ले आये ही कि इस सारे समाज की मुखों मार डाला ॥ ४। तव यद्दीवा ने मूसा से कहा ू धुन में सुम लेगों। के लिये श्राकाण से भाजनवस्तु वरसाजंगा और ये लेगा दिन दिन बाहर जाकर दिन दिन का भाजन वटारा करेगी इस से में उन की परीका क्षरंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर वर्लेगे कि नहीं॥ ५। थीर कठवें दिन वह भाजन थीर दिना से दूना होगा सो जो कुरू ये उस दिन वटोर्र उसे तैयार कर रक्खे॥ ई। तब मूचा थ्रीर द्वास्त ने सारे इसामलियों से कदा संभ की तुम जान लोगों कि जी तुम की मिस देश से निकाल से स्नाया है वह यदीवा है। ७। श्रीर मेार के। तुम्हें यहीवा का तेख देख पहेगा क्योंकि तुम यहीवा पर की कुस्कुडाते दे। उसे वह मुनता है स्त्रीर इर व्या है कि तुम इस पर कुड-कुडाते हो ॥ । फिर मूसा ने कहा यह कब होगा जय यदोवा सांभ की ती तुम्बें खाने के निये मांस थार भार का राटी मनमानत देशा क्योंकि तुम जा उस पर कुडकुडाते है। उसे छह सुनता है और इस

क्या हैं तुन्दारा कुड्कुडामा इम पर नहाँ यद्दीया दी पर द्वाता है॥ ९। फिर मूसाने द्वादन से कहा इसार्गलयों की सारी मगडेली की ग्राचा दे कि गरीवा के सास्टने वरन उस के समीप आश्रो क्योंकि उस ने तुम्हारा कुडकुडामा धुना है॥ १०। दास्त इकार्यालयां की सारी मण्डली से रेसी ही वार्त कर रहा या कि उन्हां ने जाल की खोर दृष्टि करके देखा कि वादल में यदेशवा का तेल देख पहता दै। १९। तव यद्वीवा ने मूसा से कद्वा, १२। इकारिंगियों का कुटकुड़ाना में ने सुना दे सा उन से कद दें कि गोधूलि के समय तुम मांस खायोगे बीर भार का तुम राटी से तृप्त दा बाखारी खीर तुम यह जान सोगो कि मै तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हू॥ १३। संभ की क्या हुआ कि वटेरें आकर सारी कावनी पर बैठ गई खार भार का कावनी की चारी खोर खोस पडी ॥ १८ । खेर जब खोस सूख<sup>1</sup> गर्द तो विकादेखते है कि जंगल की भूमि पर कोटे क्षीटे किसके कें।टाई में पासे के किनका कें समान पड़े है।। ९५। यद देखकर इसारली जीन जानते ग्रे कि यह क्या बस्तु है थे। खायस में कहने लगे यह ती मान् दे तब मूसा ने उन से कदा यह ता बही भाजनवस्तु दै जिसे यहावा तुम्दे खाने के लिये देता चै॥ १६। जो स्राचा यदीया ने दिई दे बद यद है कि तुम उस में से अपने अपने काने के येगय बढ़ारा करना अर्थात् अपने अपने प्राक्तियों की गिनती के श्रनुसार मनुष्य पीक्षे एक एक श्रोमेर् घटारना विस के हरे में जितने दी का उन्हीं भर के लिये बटारा करे॥ १७। से। इसार्यालयों ने वैसा ही किया क्रीर किसी ने प्राधिक किसी ने घोडा घटार लिया॥ १८। थीर खब उन्हों ने उस को ग्रोमेर् से नापा तब बिस के पास अधिक था उस के कुछ अधिक न रह गया कीर जिस के पास घोडा या उस की कुछ घटी न हुई कोकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने के ये। ग्य ही बटोर लिया था॥ १९। फिर सूसाने उन से कहा कोई इस में से कुछ बिदान ली न रख छोड़े। २०। तीओ उन्दों ने मूसा की न मानी से जब

1 E54

<sup>(</sup>१) मूल में. चढ। (२) कार्यात् क्या या ग्रामः।

किसी किसी मनुष्य ने उस में से कुछ विज्ञान लों रख इंग्हा तब उस में की इं पड़ गये श्रीर वह वसाने लगा तव मूसा उन पर रिसियाया॥ २१। भीर उसे भार भार का वे अपने आपने खाने के याग्य बटोर लेते थे, थैार खब धूप कड़ी छाती थी तब वह गल जाता था ॥ २२ । पर इठवे दिन उन्हों ने दूना प्राचात् मनुष्य पीक्षे दे। दे। खोमेर् घटार लिया थार मयडली के सब प्रधानों ने श्राकर मुसा की बता दिया॥ २३। उस ने उन से कदा यह तो बदो बात दै जो यदावा ने कदी क्योंकि कल परमविश्वाम शर्थात् यद्देश्या के लिये पवित्र विश्वाम द्देशा से तुम्दें जी सन्दर में पकाना दे। उसे पकाछी खीर जी सिकाना है। उसे सिकायो थार इस में से जितना बसे उसे यिद्यान के लिये रख क्वेरिंग ॥ २४। जब उन्हें। ने चस को मूसा की इस खाद्या के खनुसार विदान सीं रख के हा तब न ती बह बसाया थीर न उस में की ड़े पड़े॥ २५। तय मूसा ने कहा थान उसी की खायो क्योंकि याज जी यहे। या का वियामिदन है इस लिये प्राज तुम को घह मैदान में न मिलेगा ॥ २६। इ॰ दिन तो तुम उसे बटोरा करोगे पर सातवां दिन जो विश्वाम का दिन है उस ने वह न मिलेगा ॥ २० । तै।भी लेगी में से काई काई सातवे दिन घटोरने के लिये बाहर गये पर उन की कुछ न मिला॥ ३८। तय यदीया ने मूमा से कदा तुम लाग मेरी पाचाओं थीर व्यवस्था का मानना कव सीं नकारते रहे। ॥ २९ । देखे। यहावा ने जा तुम को विथास का दिन दिया है इसी कारण वद कठवे दिन की दी दिन का भीजन सुम्हें देता है से। तुम अपने अपने यहां बैंडे रहना सातवें दिन कोर्ड ग्रपने स्थान से बाहर न जाना॥ ३०। से ले। भी ने सातर्थे दिन विद्याम किया ॥ ३१। श्रीर इसारल् के घरानेवाला ने, उस वस्तु का नाम मान् रक्खा ग्रीर यह धनिया के समान खेत या ग्रीर उस का स्वाद मधु के वने हुए पूर का सा था॥ ३२। फिर मूसा ने कहा पदीया ने ना बाजा दिई यह यह है कि इस में से श्रोमेर् भर अपने खंश की पीठी पीठी के लिये रख केंग्ड्रो जिस से वे जाने जिस यदीचा हम

को मिस देश से निकालकर जंगल में कैसी रेटी खिलाता था"॥ ३३। तब मूसा ने इाबन से कहा एक पात्र लेकर उस में श्रोमेर् भर मान् रख श्रीर उसे परेग्वा के श्रागे धर दें कि वह सुम्हारी पीढ़ियों के लिये रक्खा रहे ॥ ३४। से जो श्राचा पहीवा ने मूसा को दिई थी उसी के श्रनुसार हाबन ने उस को साबीपत्र के श्रागे धर दिया कि वह वहीं रक्खा रहे ॥ ३५। इखारली जव लें बसे हुए देश में न पहुंचे तब लें। श्रामेत् चालीस बरस लें। मान् की खाते रहे ॥ ३६। श्रोमेर् तो स्था का उसवा भाग है ॥

१७ फिर इस्राशिसमें की सारी मगडलो सीन् नाम जंगल से निकल चली छीर यद्दावा की छाचा के अनुसार कूच करके रपीदीम् से अपने हेरे खहे किये और वहा लागी को। पीने का पानीन मिला॥ २। सी वे मूसा से मगड़ा करकी कहने लगे कि इसे पीने का पानी दे मूसा ने उन से कहा तुम सुक से क्यों क्याइते दे। थीर यदावा की परीक्षा क्यों करते है। ॥ इ । फिर वहा लेगों की पानी की जी प्यास लगी से व यह कदकर मूसा पर कुड़बुड़ाये कि तू इमें लडकेबाली थीर पशुच्चा समेत प्यासी मार डालने की मिस से क्यों ने याया है ॥ 8। तब नूमा ने यहावा की दोहाई दिई थ्रीर कहा इन लोगों से मै क्या कई ये तो मुक्त पर पत्यरवाद करने की तैयार दोने पर है ॥ ५। यहावा ने मुसा से कहा इसारल के प्रुरनियों में से किसी किसी की साथ ले बापनी उसी लाठी को जिस से तून नील नदी को मारा या दाय मे लिये द्वर लागों के आगे देवकर चल ॥ दे। सुन मे तेरे यागे जाके उधर दे।रेव् पहाड़ की एक घटान पर खड़ा रहूगा थीर तू उस घटान पर भारना तव उस में से पानी निकलेगा कि ये लेगा पीरं। तब मूसा ने इसारल् के पुरनिया के देखते वैसा ही किया॥ १। श्रीर मूर्या ने उस स्थान का नाम

<sup>(</sup>१) मूल में येार्।

मस्ता श्रीर मरीवा रक्ष्या क्योंकि इत्रार्शलयों ने वहां काड़ा किया श्रीर यह कहकर यहोवा की परीक्षा भी किई कि क्या यहोवा हमारे, बीच है वा नहीं।

### (यागालेकिया पर विजय)

८। तव खमालेकी खाकर रपीदीम् में इखारालिया से लडने लगे॥ ९। श्रीर मूसा ने यद्दोश्र से कहा हमारे सिये कई एक पुरुषा की छाटकर निकल ग्रीर फमा-लेकिया से लड थार में कल परमेख्वर की लाठी हाथ में लिये हुए टीले की चाटी पर खड़ा रहूगा ॥ १० । मूसा की इस आजा के अनुसार यहायू अमालिकियों से लंडने लगा थीर मूचा द्वादन थीर दूर टीले की चेटी पर चढ गय॥ ११। थ्रीर जल तक सूचा श्रापना द्वाप चठाये रहता तत्र तक तो इचारल् प्रवल होता था पर जब जब बह उसे नीचे करता तब तब समारेक् प्रवल दोता था॥ १२। थ्रीर जव मूसा के द्वाध भर अये तब उन्हों ने एक प्रत्थर लेकर मूचा के नीचे रख दिया कीर वह उस पर बैठ गया क्षीर हादन खीर हूर् रक एक अलंग में उस के हाथों की सभाले रहे से उस के द्वाच सूर्व्य डूबने लें। स्थिर रहे॥ १३। से। यहे। यू ने अनुचरों समेत अभालेकियों को तलबार के बल से हरा दिया॥ १८। तब यद्दीवा ने मूसा से कहा स्मरण के लिये इस ब्रात की पुस्तक में लिख दे भीर यद्येशू की सुनादेकि यद्योवा श्रमालेक् का स्मरण तक स्नाकाण के तसे से पूरी रीति मिटा **ढालेगा ॥ ९५ । तब मूसा ने एक वें**दी बनाकर उस का नाम यद्दावानिस्सी रक्तवा, १६। श्रीर कहा याद् के सिद्दासन पर जो द्वाच उठाया हुआ है इस सियें यदीवा की सड़ाई स्मासेकियों से पीठी पीठी में बनी रहेगी॥

(मूचा के भागने ससुर से भेंट कारने का वर्णन)

१८. होते में मूसा को ससुर मिद्यान को याजक विशेष ने यह सुना कि परमेश्वर में मूसा ब्रीट श्राप्त प्रजा इसारल को

(१) अथात् परीदा। (२, अर्थात् कगडा। (३) अथात् यहेवा नेरा करडा है।

लिये क्या क्या किया था श्रर्थात् यह कि किस रीति मे यहावा इसारलियों को मिस से निकाल ले श्राया॥ २। तब मुसा के समुर वित्री मूसा की स्त्री सिप्पोरा की जी पहिले नैहर भेज दिई गई घी, 31 सीर उस को दोना बेटा की भी ले खाया इन में से एक का नाम मूसा ने यह कहकार गोर्शे स् रक्ष्या था कि मै अन्यदेश से परदेशी हुआ हू ॥ ४। और दूचरे का नाम उस ने यह कहकर एलीएडेर्' रक्ष्या कि मेरे पिता के परमेश्वर ने मेरा सहायक द्वीकर मुर्के फिरीन की तलघार से बचाया ॥ ५ । मूसा की स्त्री थीर घेटो को उस का ससुर यित्री संग्र लिये हुए उस की पास जगल की उस स्थान में याया जहां उस का डेरा पडा था वह ते। परमेश्वर के पर्वत के पास है। ६। थीर आकर उस ने मूसा के पास यद कदला भेजा कि मै तेरा ससुर पित्रा हू स्रीर दोनें। घेटो समेत तेरी स्त्री की तेरे पास ले आया हू॥ । तब मूचा अपने ससुर की भेंट के सिये निकला और उस की दगडवत् करके चूमा और व ,परस्पर कुशल चेम पूछते, दुर होरे पर श्रा गये॥ द। बहाँ मूसाने अपने ससुर से वर्गन किया कि यद्यावा ने इसारवियों के निमित्त फिरीन सार मिसियों से क्या क्या किया श्रीर इक्षारिक्ये ने मार्गमें क्या क्या कप्ट चठाया फिर यद्देश्वा उन्हें कैसे कीसे कुडाता श्राया है ॥ ९। तब यित्रों ने उस सारी संलाई के कारण जी यहावा ने इसार्एलियों के साथ किई श्री कि उन्दे मिक्यिं। के व्यथ से छुडाया था हुलसकर, ९०। कहा धन्य है यहोबा जिस ने तुम को फिरीन श्रीर मिश्चियों के ध्रम से कुड़ाया जिस ने तुम लोगों को मिसियों की मुट्टी में से कुड़ाया है॥ १९/। ग्रह्म मै ने जान लिया है कि यद्दीवा सब देवतास्री से बदा है वरन उस विषय में भी जिस में उन्हाने रकारिको से श्राभिमान किया था॥ १२। तस मूसा को समुर यित्री ने प्रामेश्टर को लिये होमबलि बीर मेलर्बाल: चढाये श्रीर हादन दसार लियां के सब पुरनियों समेत मूसा के समुर यिन्ना के सा परमेश्वर के खारो भी जन करने की खाया ॥ १३ । दूसरे दिन (१) अर्थात्. ईरवर सहाय ।

मूसा लागा का न्याय करने का बैठा और भार से । श्रानुसार किया ॥ २५ । सा उस ने सब इसारिलयों साम को लोगा मुसा के श्रास्पास खरी रहे॥ १८। वह देखकर कि मुसा लोगों के लिये वया वया करता है उस को मधुर ने फाटा यह बबा काम दे ला तू सारो। के लिये करता है वया कारख है कि तू खकेला वैठा रहता है थीर लाग भार से साम ला तेरे फारपास खंडे रध्ते हैं। १५। मुसा ने प्रपने सपुर में कहा इस का कारण यह है कि लोग मेरे पास परमेश्यर से पृक्षने फ्राते है। १६। जय जय उन का कोई मुकट्टमा दोता दे तब तब वे मेरे पास बाते धै भीर में उन के छीच न्याय करता श्रीर परमेज्वर की विधि धीर व्यवस्था उन्हें जताता हू। १०। मुसाकी समुर ने उस से कहा की काम तू करता र्षे घर खन्छा नहीं॥ १८। स्नार इस से तू क्या घरन ये लाग भी जा तेरे सा है निश्चय हार जाएंगे क्योंकि यद काम तेरे लिये बहुत भारी है तू इने यकेला नदीं कर सकता॥ १८। से। श्रय मेरो मुन ति म तुभ की समाति देता पृष्ठीर परमेण्धर तेरे स्रा रचे तु ती दन लागा के लिये परमेश्वर के सन्मुख काया कर थीर इन के मुकट्टमी की परमेश्वर के पास तू पहुचा दिया दार ॥ २० । इन्हे विधि थीर व्यवस्था प्राप्ट कर करके जिस मार्ग पर चन्हें चलना ग्रीर की काम इन्दे करना है। यह इन की जता दिया कर ॥ २९ । फिर तू इन नय लोगों में से ऐसे पुरुषा की कांठ से जी गुर्यो ग्रीर परमेश्वर का भय माननेदारे सन्ने श्रीर श्रन्याय की लाभ में चिन करनेप्टारे पे। श्रीर उन की एजार एजार सी सी पचास पचास श्रीर दच इस मनुष्यां पर प्रधान द्वाने के लिये ठटरा दे॥ २२। श्रार हे मद समय दन लोगों का न्याय किया करें ग्रीर सब बड़े घड़े मुक्रदृमीं की ती तेरे पास स श्राया करें श्रीर क्वांटे क्वांटे मुक्तहुमी का न्याय श्राप धी किया कर तब तेरा बाक चलका देशा। ध्योंकि इस माम का हो भी तेरे साथ उठाएँग ॥ २६। यदि तू यह उपाय करे थीर परमेश्वर तुक्त की रेमी खाजा दे ती तु ठएर सकेगा थीर ये सारे लोग श्रपने स्थान की युगल से पहुच सर्की । १४ । अपने सनुर की

से से मुखी गुखी पुरुष चुनकर उन्दे इजार इजार सी सी पचास पचास दस दस लागा के ऊपर प्रधान उत्तराया ॥ २६ । श्रीर वे सव लोगों का न्याय करने लगो जा मुकट्टमा कठिन दोता उसे ती वे मुसा के पास ले खाते थे खार सब कोटे मुकट्टमां का न्याय विकाप ही करते थे॥ २०। श्रीर मुसा ने अपने चबुर की विदा किया थीर उसे ने अपने देश का मार्ग लिवा ॥

(मीन पवत पर क्रावा के दमन देने का वर्षन )

१६ इसायलियों की मिस देश से निकले हुए जिस दिन तीन महीने वीत चुके उसी दिन वे सीनै के जगल मे आये॥ २। श्रीर जब वे रपीदोम् से कूच करके सीने के जंगल मे याये तव उन्दें। ने जगल मे हेरे राहे किये श्रीर घदीं पर्यंत के ग्रागे इकारलियां न क्वायनी किई॥ ३। तय मूसा पर्यंत पर परमेश्वर के पास चकु गया थार यदावा ने पर्वत पर से उस की पुकारकर कटा याष्ट्रव के घराने से ऐसा कद कीर इरारिलयां की मेरा यह वचन सुना कि, 8। तुम ने देखा दे कि मै ने मिखियो से वया वया किया थीर तुम की माना उकाय पक्षी के पंखी पर चकाकर अपने पास से खाया हू॥ ५। से खब यदि तुम निश्चय मेरी मानाग थार मेरी बाचा की पालागे ता चारे लागा में चे तुम ही मेरा निज धन ठ हरोगे सारी पृष्यित्री तो मेरी है॥ ई। खार तुम मेरे सेखे याजकों का राज्य ग्रीर पवित्र जाति ठइ-रोगे। वो बाते तुमे इसार्शलया से कहनी हैं वे ये ही दे॥ ७। तय मूसाने श्राकर सोगो के पुर-नियों की युलवाया थार ये सब वात जिन की कहने की खाजा यहाया ने उसे दिई थी उन की समका दिर्द ॥ ८ । थ्रीर सब लाग मिलकर बाल उठे जा कुर यदाया ने कहा है वह सब हम करेंगे। लंगों को यद बाते मूसा ने बदीबा की हुनाई॥ १। तव यदीवा ने मूचा से कहा सुन में वादल की यह बात मानकर मूचा ने उस के उब बचनों के अधियारे में देशकर सेरे पास व्याता हूं इस लिये कि

तेरी प्रतीति करे। श्रीर मूसा ने पद्दीया से लोगों की वाता का वर्णन किया। १०। तब यद्दीवा ने मूसा से कहा लागों के पास जा और उन्हें थाज और कल पवित्र करना थार वे खपने वस्त्र धा से ॥ ११ । थीर वे तीसरे दिन लें तैयार हो रहे क्योंकि तीसरे दिन यहाया सब लागों के देखते सीनै पर्वत पर चतर स्नाम्गा ॥ १२ । श्रीर तू लोगों के लिये चारी स्रोर बाडा बांध देना श्रीर उन से कहना कि तुम सचेत रद्या कि पर्वत पर न चढ़े। श्रीर उस के सियाने की भीन कुको थीर तो कोई पहाड़ की कूर बद निश्वय मार डाला जाए॥ १३। उस की कीर्ड हाथ से तो न कूर पर वह निश्चय पत्थरवाइ किया जार वा तीर से हेदा काए चादे पशु हो चाहे मनुष्य वह जीता न वचे । जब महाशब्दवाले नरिंगो का शब्द देर ली सुनाई दें तब लाग पर्वत के पाम आएं। 98। तब मूचा ने पर्वत पर से उतरकर लोगों के पास श्राकर उन की पवित्र कराया श्रीर उन्हा ने श्रपने वस्त्र थे। लिये॥ १५। थ्रीर उस ने लेगों से कहा सीसरे दिन लों तैयार हा रहा स्त्री की पास न जाना ॥ पर्द। जब तीसरा दिन प्राया तब भीर होते होते यादल गरनने श्रीर विजली चमकने लगी श्रीर पर्वत पर काली घटा छा गई फिर नरसिंगे का ग्रव्य बड़ा भारी इथा और इवनी में जितने लेगा थे सव कीप चटे। १०। तब मूसा से।गों की परमेश्वर से भेट करने के लिये कावनी से निकाल से गया थीर व पर्वत के नोचे खड़े हुए ॥ १८ । थीर यदावा की आगर्म दीकर सीने पर्वत पर उतरा था सा सारा पर्वत धूरं से भर गया और उस का धूआं भट्टेका सा उठ रहा था श्रीर सारा प्रवत बहुत कांप रहा था॥ १९ । फिर जब नरसिंगे का शब्द बढ़ता यार छतुत भारी देशता ग्रया तब सूचा बाला थीर परमेख्य में बाकी सुनाकर उस की उत्तर दिया॥ २०। थीर बदोवा सीनै एर्वत की चोटी पर उत्तरा थी। ूश की ४५त की चीटी पर बुलाया से। मूसा कपर चढ़ गया ॥ २९। तब यदीया ने मूसा से कदा नीचे उत्तरके लेगों की चिता दे कदीं ऐसा

जब मै तुम से बाते कर तब वे लेगा सुने स्नार सदा | न हो कि वे बाड़ा तोड़के यदावा के पास देखने को घुर्छ और उन में से बहुत नाग है। जाएँ॥ २२। थीर याजक जो यद्दीवा के समीप स्नाया करते हैं वे भी अपने को पवित्र करें कहीं ऐसान हो कि यहे। यह पर टूट पड़े ॥ २३ । सूचा ने यहे। वा से कहा वे लोग सोनै पर्यंत पर नहीं चढ सकते तूने ती ग्राप इम की यह कड़कर चिताया कि पर्वत की चारे। बोर बाहा बांधकर उसे पवित्र रखे। ॥ २४। यदेशवा ने उस से कहा उतर ते। जा खीर शब्न समेत तू ऊपर का पर यानक क्षीर सधारख लाग कहीं यहावा के पास बाढ़ा तीड़के न चढ़ आएं न द्दे। कि ब्रह उन पर टूट परे। २५। ये ही बाते मूसा ने लोगों के पास उत्तरके उन की सुनाई ॥

(सारे इस्राएलिया का दस ग्राज्ञाग्री के सुनाये जाने का वर्षन)

२० त्व परमेश्वर ने ये सब वचन करोक, २। मे तेरा परमेश्वर यहावा हू की तुमे दासस्य

के घर अर्थात् मिस देश से निकाल लाया है।

३। मुभे क्रोड दूसरा को ईख्वर करके न मानना।

8। तू अपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न बनाना न किसी की प्रतिमा यनाना जी आकाश में वा पृषिकी पर वा पृषिको के जल में है ॥ ५। हू उन की दंडवत् न करना न उन की उपासना करना क्योंकि मै तेरा परमेश्वर बहावा जलन रखनेहारा ईश्वर हू थीर जा मुक्त से बैर रखते है उन के बेटा पातीं

थीर परवाता की भी पितरी का दंड, दिया करता हू, ६। थीर का मुक्त से प्रेम रखते थीर मेरी याचाओं को मानते है उन इजारीं पर करुगा किया करता हू।

**७। श्रापने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न लेना** क्यों कि जी यहावा का नाम व्यर्थ ले बद्द उस की निर्देश न उद्धरास्ता ॥

द। विषामदिन को पवित्र मानने की लिये स्मरण रखना ॥ १ । इ. दिन ती परिचम करकी श्रपना सारा कास काल करना॥ १०। पर सातवां विन तेरे परमेक्टर यदे। वा के लिये विषामदिन दे

<sup>(</sup>१) या भूठी बात पर। " ा

म तेरा घेटा न तेरी घेटी न तेरा दास न तेरी दासी न तेरे पशु न कोई परदेशी जी तेरे फाटकों के भीतर हो ॥ १९ । क्योंकि इ. दिन में यहाया ने भाकाश सार पृथियी थार समुद्र खार का कुक उन में है सब की बनाया थीर सातवे दिन विधाम किया इस कारक प्रदेशवा ने विशासदिन की आशीप हिई थार उस की पवित्र ठएराया ॥

१३। यापने पिता थ्रीर अपनी माता का खादर करना जिस से जी देश तेरा परमेश्वर यदे।वा तुभे देता दै उस में तू ब्रह्त दिन लें। रहने पाए ॥

**१**ड । खून न करना ॥

१८। व्यभिचार न करना॥

१५। चारी न करना॥

१६। किसी के विक्त भूठी साक्षी न देना॥

१०। किसो के घर का लालच न करना न ता किसी की स्त्री का लालच करना न किसी के दास दासी या बैल गदरे का न किसी की किसी बस्तु का सालच करना ॥

१८। श्रीर सब लाग गरवने खार विजली खार नर्राम्रो के शब्द मुनते श्रीर धूका चठते हुए पर्वत का देखते रहे कीर देखके कांप्रकर दूर खडे हो गये, ९९। ख्रीर व मूचा व कदने लगे तू ही हम वे वाते कर तय ते। हम सुन सर्जंगे परन्तु परमेश्वर दम से वार्तन करेन दे। कि दम मर बाए॥ २०। मूसा ने लेगों से कदा हरे। मत क्योंकि प्रमेक्टर इस निमित्त प्राया है कि तुम्हारी परीक्षा करे थे।र उस का भय तुम्दारे मन में। यना रहे कि तुम पाप न करे। ॥ २९ । श्रीर वे लोग तो दूर खहे रहे पर सूसा चस घोर श्राधकार के समीप गर्या बहा परमेश्वर **या**॥

(मुसा से करी हुई यहावा की व्यवस्था)

२>। तय यद्यावा ने मूचा से कहा इसारतियो को मेरे ये घचन सुना कि तुम लोगो ने ते। आप देखा है कि में ने तुम्हारे साथ प्राकाश से वाते किई है। २३। तुम मेरे साघी जानकर कुछ न वनाना

े (१) मूल में तुम्लारे साम्हने।

उस में न तो तू किसी भान्ति का काम काज करना अपने लिये चान्दी या सेने के देवताओं की न वनाना ॥ २४ । मेरे लिये मिट्टी की एक घंदी वनाना थ्रीर भ्रापनी भेड वकरियां थ्रीर गाय वैलां के देान-र्वाल थीर मेलवाल उसी पर चढ़ाना। जहां चहां में श्रपने नाम का स्मरख कराज वहां वहां में श्राकर तुन्दें गाशीय द्राा ॥ २५ । श्रीर यदि तुम मेरे लिये पत्थरीं की वेदी वनाश्री ती तराशे दूर पत्थरीं से न बनाना क्योंकि सहां तुम ने उस पर श्रापना इधियार चठाया तटां वर अशुद्ध हुई॥ २६। ग्रीर मेरी वेदी पर भीकी से न चकुना न दे। कि तेरा तन उस पर नंगा देख पड़े॥

# २१ फिर जो नियम तुभे उन की समभाने हैं से ये हैं।

२। बब तुम कोई इब्री दास माल ला तब बद क्र वरस लें। सेवा करता रहे खीर सातवें वरस स्वाधीन देशकर चैतमैत चला जार ॥ ३। यदि वह श्रकेला श्राया दे। तो श्रकेला ही चुला जार श्रीर यदि स्त्री संदित आया है। ते। उस के साथ उस की स्त्री भी चली जार ॥ 8। यदि उस के स्त्रामी ने उस की स्त्री दिई दे। थार यह उस के जन्माये बेटे वा वेटिया जनी दे। तो उस की स्त्री थार बालक उस स्वामी के रहे थार घह श्रकेला चला जार ॥ ध । पर यदि वह दास हुठता से कदे कि मै अपने स्वामी थैए प्रपनी स्त्री वालको से प्रेम रखता हू सा में स्वाधीन दोकर न चला जाडंगा, ई। ती उस का स्वामी उस की परमेश्वर के पास ले चले फिर उस की द्वार के किवाड़ वा वाज़ के पास ले जाकर उस के कान में धुतारी से क्वेंद्र करे तब बद सटा उस की सेवा करता रहे॥

छ। यदि कोई अपनी वेटी को दासी दोने के लिये येच डाले ते। यह दासें की नाई बाहर न जार ॥ द। यदि उस का स्वामी उस की अपनी स्त्री करे और फिर उस से प्रसन्न न रहे ते। वह उसे दाम से हुड़ाई जाने दे उस का विश्वासघात करने के पीके उसे उपरी लोगों के दाय वेचने का उस

<sup>(</sup>१) वा न्यायिया।

को श्राधिकार न होगा ॥ ९ । श्रीर यदि उस ने उसे श्रापने घेटे को व्याह दिया हो तो उस से खेटी का सा व्यवहार करे ॥ ९० । चाहे वह दूसरी स्त्री कर से तीभी घट उस का भेजन वस्त्र श्रीर संगति न घटाए ॥ ९९ । श्रीर यदि घट इन तीन वातों मे घटी करे तो घह स्त्री सेतमेत खिना दाम सुके हो चली जाए ॥

१२। जो किसी मनुष्य की ऐसा मारे कि वह

भर जाए यह निश्चय मार हाला जाए ॥ १३। यदि

बह उस की घात में न बैठा हा और परमेश्वर

की इच्छा ही से बह उस के हाथ में पह गया हो

ऐसे नारनेपाले के भागने की निमित्त में तेरे लिय स्थान

ठहराजगा ॥ १४। पर यदि कोई िकठाई से किसी

पर चठाई करके उसे इल से घात करे तो उस

की मार हालने के लिये मेरी बेदी की पास से भी

से खाना ॥

१५। जो अपने पिता वा माता की मारे पीटे से निश्चय मार डाला जाए॥

१६ । जो किसी मनुष्य की चुरार चाई उसे ले जाकर वेच डाले चाई वह उस की यहां पाया जार तो वह निश्चय मार हाला जार ॥

90। जो अपने यिता या माता को की से से । । निश्चय मार डाला जाए॥

१८। यदि मनुष्य भगाइते हों श्रीर एक दूसरे की पत्थर वा मुक्के से ऐसा मारे कि वह मरे नहीं पर विक्रैं। ने पर पड़ा रहे, १९। तो जब वह स्ठकर लाठी के सहारे से बाहर चलने फिरने लगे तब वह सारनेहारा निर्देश ठहरे उस दशा में वह उस के पहें रहने के समय की हानि तो भर दें श्रीर उस की भला चगा भी करा है।

२०। यदि कोई अपने दास वा दासी की सेटि से ऐसा मारे कि यद उस के मारने से मर जाए तय तो उस की निश्चय दख्ड दिया जाए॥ २१। पर यदि अद्ध दी एक दिन बोता रहे तो उस के सानी की दग्र न दिया जाए क्योंकि यह दास उस का धन है॥

२२। यदि मनुष्य स्नापस में मारपीट करकी किसी

गर्भियो स्त्री को ऐसी छोट पहुचार कि 'उस 'का गर्भ गिर जाए पर छीर कुछ हानि न ही ते। मारनेहारे से उतना दण्ड लिया जार जितना उस स्त्री का पति विचारकों की सम्मति से ठहराए ॥ १३३ । पर यदि उस की छीर कुछ हानि पहुंचे तो प्राया की सन्ती प्राया का, २४ । आंख की सन्ती खांख का दांत की सन्ती दांत का हाथ की सन्ती हाथ का पांच की सन्ती 'पांच का, २५ । दाग की सन्ती दाग का घान्न की सन्ती घान का सार की सन्ती मार का दण्ड ही ॥

द्ध । जब कोई अपने दास वा दासी की आंख पर ऐसा मारे कि फूट जाए ते। वह उस की आंख को सन्ती उसे स्वाधीन करके जाने दे ॥ २० । श्रीर यदि वह अपने दास वा दासी को मारके उस का दात तोड डाले तो वह उस के दात की सन्ती उसे स्वाधीन करके जाने दे॥

श्ट । यदि खैल किसी पुरुष वा स्त्री की ऐसा सींग मारे कि वह मर जार तो वह वैल ते। निश्चय पत्थरवाह करके मार डाला जार थे।र उस का मास खाया न जार पर बैन का स्वामी निर्देश ठहरे॥ २९। पर बादि उस बैल की पाइले से सींग मारने की वान पदी हो थीर उस के स्वामी ने जताये जाने पर भी उस की। न बाध रक्का है। थीर बंध किसी पुरुष वास्त्री की नार डाले तब ता वह बैल पत्थरवाह किया जार थे।र उस का स्वामी भी मार डाला जाए ॥ ३०। यदि उस पर कु है। ती ठहराई जार ता प्रांग हुड़ाने की जी कुछ उस को लिये ठएराया जाए उसे उतना ही देना पहेगा ॥ ३१ । चारे बैल ने किसी के वेटे की चारे बेटी की मारा हा तामी इसी नियम के अनुसार उस के स्वामी से किया जाए ॥ ३२ । यदि बैल ने किसी दास वा दासी के। सींग सारा हो तो बैल का स्वामी उस दाय के स्वामी का तीस शैकेल् क्या दे ग्रीर उस वैल पर पत्थरवा के किया जार ॥

३३। याँद को ई मनुष्य गडहा खीलकर वा खोदकर उस की न ठांपे श्रीर उस में किसी का बैल वा गदहा गिर पड़े, ३४। ते। जिस का वह गडहा है। वह उस दानि को भर दे, वह पशु के स्वामी को देना पहेगा॥ द। श्रीर यदि चीर न पकडा जार देस का मोल दे श्रीर लोग गड़दियाने की ठदरे॥ तो घर का स्वामी परमेश्वर के पास लागा जार

हैं। यदि किसी का यैल दूसरे के बैल को ऐसी चोट लगाए कि वह मर लाए तो वि दोनों मनुष्य जीते यैल की वेचकर उस का मोल आपस में आधा आधा बांट ले खीर लांच की भी वैसा ही बार्ट ॥ इई। पर यदि यह प्रगट हो कि उस बैल की पहिले से सींग मारने की बान पड़ी थी पर उस के स्वामी ने उसे बाध नहीं रक्खा तो निश्चय बह यैल की सन्ती बैल भर दे पर लांच उसी की ठहरें॥

प्राटि कोई मनुष्य यैल या भेड या यकरी चुराकर उस का घात करें वा वेच हाले तो यह यैल की सन्ती पांच यैल भीर भेड यकरी क्षां सन्ती चार भेड यकरी भर दे॥ २। यदि चार वेंध मारते हुए पकड़ा जाए थार उस पर रेसी मार पडे कि यह मर जाए तो उस के ख़न का दीप न लगे ॥ ३। यदि मूर्ण निकल चुके तो उस के रून का दीप लगे अवश्य दें कि यह हानि का भर दें थार यदि उस के पास कुछ न हो तो यह चारी के कारण येचा जाए॥ ४। यदि चुराया हुआ यैल या ग्रदश या भेड या यकरी उस के हाथ में जीती पाई जाए तो यह उस का दूना भर दें॥

प्र। यदि कार्ड खपने पशु से किसी का खेत द्या दाख की बारी चराण खर्थात् अपने पशु की ऐसा केंद्र दें कि बद्द पराये रतेत की चर से तो बद अपने खेत की खार अपनी दाख की बारी की उत्तम से उत्तम उपन से से उस द्यानि की सर दें॥

है। यदि कोई खाग वारे ख़ैार वह कांटों से ऐसे लगे कि पूलों के छेर वा खनाज वा खहा मोतं जल जाए तो, जिस ने खाग वारी दो से। दानि को निश्चय भर दे॥

१ यदि कोई दूसरे की ब्रंपिया सामग्री की धरीहर धरे ग्रीर बह उस के घर से बुराई बाए ती यदि चीर पकडा जाग ती दूना उसी की भर

देना पड़ेगा ॥ द । श्रीर यदि चार न पकडा जार तो घर का स्थामी परमेश्वर के पास लाया जार कि निश्चय दें। जार कि उस ने श्रपने भाई मंधु की संपत्ति पर दाय लगाया दें वा नहीं ॥ ९ । श्रपराध चाहे बैल चाहे गदहें चाहे भेड़ वा वकरी चाहे वस्त्र चाहे किसी प्रकार की ऐसी खोई हुई वस्तु के विषय खो न लगाया जार जिसे दो जन श्रपनी श्रपनी कहते हैं। तो दोनी का मुकट्टमा परमेश्वर के पास श्रार श्रीर जिस की परमेश्वर दोपी ठहराए वह दूसरे की दूना भर दें॥

24,

१०। यदि कोई दूसरे की गदरा या बैल वा मेड बकरो वा कोई और पशु रखने के लिये शैषि और किसी के विन देखे वह मर जार वा चाट वास वा चंक दिया जार, १९। तो उन दोनों के वीच यदाया की किरिया खिलाई जार कि मैं ने इस की सपति पर राथ नहीं लगाया तब संपति का स्वामी इस की सब माने और दूसरे की उसे कुछ भर देना न देगा। १२। यदि वह सबमुख उस के यहां से जुराया गया हो तो वह उस के स्वामी की उसे भर दे। १३। शीर यदि वह फाइ, डाला गया हो तो वह बारे हुए की प्रमाय के लिये ले आए तब उसे उस की भर देना न पढ़ेगा।

98। फिर यदि कोई दूसरे से पशु मांग लाए थीर उस के स्थामी के स्थान रहते उस की चेट लगे था घट मर लाए तो बह निश्चय उस की टानि भर दे॥ १५। यदि उस का स्थामी संग हो तो दूसरे की उस की हानि भरना न पढ़े थीर यदि घट भाड़े का हो तो उस की हानि उस के भाड़े में था गई॥

पहै। यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिस के ट्याप्ट की वात न लगी दें। पुस्ताकर उस के संग कुकर्म करे ते। वह निश्चय उस का मेल देंके उसे ट्याप्ट ले॥ १७। पर यदि उस का पिता उसे देने की विलक्षल नाष्ट करे ती कुकर्म करनेहारा कन्याओं के मोल की रीति के ब्रमुसार स्पैया तील दें॥

<sup>(</sup>१) वा न्यायिये। (५) वा न्यायी दीपी उहराह।

१८। डाइन की जीती रहने म देना॥ १९। जी कोई पशुगमन करे वह निश्चय मार डाला जार॥

२०। जो कोई यद्दावा की होड़ किसी देवता के लिये बिल कर वह सत्यानाश किया जाए॥ २९। ग्रीर परदेशी की न सताना थीर न उस पर अधेर करना क्योंकि मिस्र देश में तुम भी परदेशी थे॥ २२। किसी विधवा वा वपमूर वालक की दुःख न देना॥ २३। यदि तुम रेशें की किसी प्रकार का दुःख दो श्रीर वे कुछ भी मेरी दोहाई हे तो में निश्चय उन की दोहाई सुन्ता॥ २४। तब मेरा कीय भड़केगा श्रीर में तुम की तलवार से मरवादगा थीर तुम्हारी स्त्रियां विधवा श्रीर तुम्हारे वालक वपमूर दो जाएंगे॥

रेश । यदि तू सेरी प्रजा में से किसी दीन की जो तेरे पास रहता हो क्षेप का ऋग दे तो उस से महाजन की नाई व्याज न लेना ॥ २६ । यदि तू कभी अपने माईवन्धु के वस्त्र की वधक करके रख भी ले तो पूर्य के अस्त है।ने लों उस की फेर देना ॥ २७ । क्योंकि वह उस का रक ही खोठना है, उस की देह का वही अक्रेला वस्त्र होगा फिर वह किसे खोठकर सेएगा से जब वह मेरी दोहाई देगा तब में उस की सुनुगा क्योंकि में तो करगा-मय हूं॥

रू । परमेश्वर को न कीसना थ्रीर न अपने लोगों के प्रधान की खाप देना ॥ २९ । अपने खेतीं की उपन खीर फलो के रस में से कुछ मुक्ते देने में विलम्ब न करना । अपने खेटीं में से पहिली है की मुक्ते देना ॥ ३० । वैसे ही अपनी गाया थ्रीर भेड वकरियों के पहिली है भी देना सात दिन लो ती खन्ना अपनी माता के सग रहे थार आठवे दिन तू समें को देना ॥ ३९ । थ्रीर तुम मेरे लिये पवित्र मनुष्य होना हस कारक की पशु मैदान में फाडा हुआ। पहा असे सम का देना ॥ इस कारक की पशु मैदान में फाडा हुआ। पहा असे सम का देना ॥

23. स्ति यात न फैलाना, श्रम्यायी साक्षी टेक्सर दुष्ट का साथ न देना ॥ २ । द्युराई करने के लिये न तो यदुतें। के पीछे दे। लेना 'श्रीर न उन के पीछे फिरके सुकड़ में ने न्याय विगाडने की सादी देना ॥ ३ । श्रीर कंगाल के सुकड़ में उस का भी पन्न न करना ॥

8। यदि तेरे धतु का धैल या गददा भटकता दुखा तुमें मिले तो उसे उस के पाम ख़बश्य फेर ले खाना ॥ ६। फिर यदि तू ख़पने धैरी के गददे की खोम के मारे दया हुखा देखें तो चादे उस की उस के खानी की लिये हुडाना तेरा जी न चाएता दें। तै। भी ख़बश्य स्थामी का साथ देकर उसे हुडाना ॥

६। तेरे लोगों में से जो दरिष्ट हो उस के मुकट्टमें में न्याय न विगाइना ॥ १। भूठे मुकट्टमें से दूर रहना थीर निर्देश थीर धर्मों की घात न करना खींकि में दुए की निर्देश न ठहराजगा ॥ ६। धूस न लेना खींकि घूस देखनेहारों की भी श्रधा कर देता थीर धर्मियों की वात मोह देता है ॥ १। परदेशों पर अन्धर न करना तुम ता परदेशों के मन की जानते ही खोंकि तुम भी मिछ देश में परदेशों थे॥

१०। इ. घरस तो खपनी भूमि में घोना है। र उस की उपन एकट्टी करना॥ १९। पर सात्र्य घरस में उस की पहती रहने देना ख़ैार धैसे ही होड़ देना से। तेरे भाईचन्धुख़ीं में के दारद्र लेगा उस से खाने पाएं धार ने। कुछ उन से भी घने घर धनैले पणुख़ों के खाने के काम खाए। ख़ीर खपनी दाल ख़ीर जलपाई की खारियों की भी ऐसे ही करना॥ १२। इ दिन ते। खपना काम कान करना धार सत्त्र्य दिन विषाम करना कि तेरे बैल ख़ीर ग्रदश्च सुस्ताएं ख़ीर तेरी दासियों के घेटे खार परदेशी भी खपना जी ठंठा कर सके॥ १३। ख़ीर जो कुछ में ने सुम से कहा है उस में सावधान रहना ख़ीर दूसरे देवताख़ों को नाम की घर्चा न करना वरन वे तुम्हारे मुद्द से भी निकलने न पाएं॥

98। बरस दिन में तीन बार मेरे लिये चर्च

<sup>(</sup>१) वा न्यायियेः ।

मानना ॥ १५ । ष्राव्यमीरी रेग्टी का पर्व मानना व्यायना करना तथ श्रद्ध तेरे खन्न जल पर ष्राणीय उस में मेरी श्राचा के खनुसार प्राव्योध्य महीने के नियत समय पर सात दिन की श्रव्यमीरी तेरे देश में न तो किसी का गर्भ गिरेगा श्रीर न रेग्टी खाया करना क्योंकि उसी महीने में तुम मिस से निकल खाये। धीर मुक्त की की है कुके हाथ सपना मुंद न दिखाए ॥ १६ । धीर जब तेरी थोई को में से खपना मय पहिले से ऐसा समवा दूंगा कि उन कितों का पहिलो उपज तैयार हो 'तब कटनी का पर्व मानना खीर घरस के खन्त पर जब तू परिषम के फल घटोरके छेर लगाए तब घटोरन को में बूंगा जो हिस्बी कनानी खीर हिती लोगों की को में बूंगा जो हिस्बी कनानी खीर हिती लोगों की को से समझने से भगाके दूर कर हंगी ॥ २९ । में उन तेरे सब पुष्प प्रमु परीवा की खपना खपना मुद्द को तेरे खागे से एक ही घरस में तो न निकाल दूंगा दिसाएं॥

१८। मेरे बालिपण का लोहू खमीरी रे।टी की संग न चड़ाना सीर न मेरे पर्व के उत्तम वालिदान में से कुछ विदान लें। रहने देना ॥ १९। व्यपनी भूमि की पहिली उपज का पहिला भाग व्यपने परमेश्वर पहावा के सवन में ले व्याना। वक्तरी का वच्चा उस को माता के दूध में न सिमाना॥

२०। सुन में ग्या दूत तेरे आगे आगे भेनता हू का मार्ग में तेरी रक्षा करेगा थार जिस स्थान की मे ने तैयार किया है उस मे तुभी पहुचाएगा॥ २९। उस के साम्दने सावधान रहना थीर उस की मानना उस का विरोध न करना क्योंकि यह तुम्हारा अपराध क्षमा न करेगा इस लिये कि उस में मेरा नाम रहता है।। २२। थोर यदि तू सचमुच उस की माने थीर के। क्षुक्र में कहू यह करे तो में तेरे शत्रुखों का शत्रु थार तरे देगिहयाँ का देगही बनुंगा ॥ ३३। इस रीति मेरा दूत तेरे थारी थारी चलकर तुमे स्मारी दित्ती परिक्ती कनानी दिक्ती थार यूबसी लागों के यहां पहुंचारमा श्रीर में उन की सत्यानाश कर डालूमा॥ २४। उन को देवतायों की दण्डवत् न करना यीर न उन की उपायना करना न उन के से काम करना यरन उन गूरता की पूरी गीति से सत्यानाण कर डालना थीर उन लेगी की लाठी की दुकड़े दुकड़े कर देना ॥ २५। भीर तुम अपने प्रमेश्वर यद्दीवा की

(यहावा चीर इसारसिया के बीच वाचा चन्धने का यर्धन)

28. फिर उस ने मूसा से कहा हू हाकन नादाब्र श्रवीष्ट्र श्रीर हाकन नादाब्र श्रवीष्ट्र श्रीर ह्याएं लियों के सत्तर पुरानिया समेत यदावा के पास कपर आकर दूर से दरहवत् करना॥ २। श्रीर केवल मूसा यद्दावा के समीप आप वे समीप न श्रारं दूसरे, लाग उस के सग कपर न श्रारं॥ ३। तव मूसा ने लोगों के पास जाकर यदावा की सब बाते श्रीर सब नियम सुना दिये तब सब लाग एक स्वर से बोल उठे कि जितनी बातें यहावा ने कही है सब

देगा थीर तेरे बीच में से राग दूर करेगा॥ २६। तेरे देश में न तो किसी का गर्भे गिरेगा श्रीर न कोई वांक दोगी थीर तेरी खायु में पूरी कदंगा॥ २०। जितने लेगों के बीच तू जाए उन सभें के मन में मै अपना भय पहिले से रैसा समवा दूंगा कि उन को व्याकुल कर दूंगा थै। र मे तुक्ते सब शतुस्री की पीठ दिखास्ता। । २८। श्रीर में सुभ से पहिले वरी का भेज़ंगा का दिग्वी कनानी थीर दिली लागों का तेरे साम्दने से भगाके दूर कर हैंगी॥ २९। मै उन की तेरे आगे से एक ही बरस में ती न निकाल दूंगा न देा कि देश उजाड़ दी जार थ्रीर वनैले पशु बठ्कर तुभी दुख देने लगा। ३०। जब की तूफूल फलकर देश की श्रपने श्रधिकार में न कर ले तब लें में उन्हें तरे आगे से घोडा घोडा करके निकालता रहंगा॥ ३९। में लाल समुद्र से लेकर पलिश्रातियों के समुद्र लें। भीर जगल से लेकर मधानद लें। के देश को तेरा कर दूंगा मै उस देश के निवासिया की तेरे वश कर दूरा और तू सन्दं श्रपने सास्तने में व्ययम निकालेगा॥ इश्रांतून ती उन से वाचा वान्धना कीर न उन के देवताकों से ॥ इइ । र्वतिरे देश में रहनेन पारंन हो कि वे तुक्त से मेरे विस्तु पाप कराएं क्वोंकि यदि तू उन की देवताकी की उपासना करे ते। यह तेरे लिये फदा बनेगा ॥

<sup>(</sup>१) मूल ने की चर्की।

हम मानिशे ॥ ४ । तब मूसा ने यहे। वा के सब वचन में यहे। वा को पर्वत की चोटी पर प्रचयद आगा लिख दिये थीर विहान की सबेरे उठकर पर्वत के सा देख पड़ता था ॥ ९८ । से मूसा बादल के बीच नीचे एक बेदी थीर इसारल् के बारहा शोशों के में प्रवेश करके पर्वत पर चढ़ गया थीर मूसा पर्वत भ्रमुसार बारह खमें भी बनवाये ॥ ५ । तब उस ने पर चालीस दिन थीर चालीस रात रहा ॥ कई इसारली खवानां का भेजा जिन्दा ने यदीवा के लिये हामवाल श्रीर वैलां के मेलवाल चढाये ॥ ई। श्रीर मूसा ने साधा लोडू तो लेकर कटोरीं में रक्खा श्रीर साधा बेटी पर व्हिस्क दिया ॥ ७। तव

१६। तब यहावा ने मूसा से कहा प्रहाड़ पर उसे बनाना॥ मेरे पास चठ्कर वहां रह भीर में तुमे पत्थर की १०। बहुत

(सामान समित पवित्रस्वान के यनाने की आधाए)

२५. ग्रहोवा ने मूसा से करा, २। इसा-श्लियो से यह करना कि घाचा की पुस्तक की लेकर लेगी। की पढ बुनाया मेरे लिये भेट लिई जाए जितने श्रपनी इच्छा से देना उसे युनकर उन्दें। ने कहा तो कुछ यदीवा ने कहा चाई उन्दों सभी से मेरी भेट तेना॥ । श्रीर जिन है उस सब की हम करेंगे श्रीर उस की श्राचा वस्तुओं की भेट उन से लेनी है व ये है श्रर्थात् मानेंगे॥ द। तब मुसा ने लेाहू को सेकर लोगो। पर किस्त्र दिया थार उन से कहा देखा यह उस का कपड़ा मूक्त सनी का कपड़ा यकरी का बाल, बाचा का लेाहू है जिसे यहाबा ने इन सब बचने। पर तुन्हारे साथ वाधी है ॥ ९। तव मूसा दास्न की खाले वबूल की लकड़ी, ६। उजियाले के लिये नादाब सबीह स्थार स्वारिलयों के सत्तर पुर्रानये जपर तेल क्योंमपेक के तेल के लिये खार सुगारिधत धूप शये, १०। श्रीर इसारल् के परमेश्वर का दर्शन किया के लिये सुर्गंध द्वय, १। रपोद् श्रीर चपरास के श्रीर उस की चरखों के तसे नीसमिंख का चयूतरा सिंग्ये सुसैमानी पत्थर श्रीर सहने के सिंग्ये माँख। सा सुरू घा को खाकाण के तुरुष दी स्वव्ह घा॥ ८। थ्रीर वे मेरे लिये भक्त पवित्रस्थान वनाएं कि १९। ख़ीर उस ने इसारिलियों की प्रधाना पर दाय में उन की बीच निवास कर ॥ ९। जी कुछ में सुके न बढाया थे। उन्हों ने परमेश्वर का दर्शन किया दिखाता हू प्रार्थात् निवासस्थान थीर उस के सब स्रीर खाया पिया।। सामान का नमूना उसी के समान तुम लोग

९०। ययूल की सकडी का एक सदूक धनाया पाँठयार भीर अपनी लिखी हुई व्यवस्था थार आचा जार उस की लंबाई अठाई हाथ थार चाडाई दूमा कि तू उन की चिखार ॥ १३। से मूसा यहेग्यू श्रीर कचाई डेठ डेठ द्वाध की हो ॥ १९। सीर उस नाम अपने टइलुर समेत परमेश्वर के पर्वत पर की चेग्से सेन से भीतर श्रीर वाहर मठवाना श्रीर चढ़ गया ॥ ९८। थीर पुर्रानयों से वह यह कद गया संदूक के कपर चारी खोर सोने की बाह बनवाना ॥ कि जब ली हम तुम्हारे पास फिर न थाएं तब ले। १२ । थ्रीर सेाने की चार कहे ठलबाकर उस के चारी तुम यहीं हमारी बाट जी हते रहे। श्रीर सुनी हाइन पाया पर एक ग्रालंग दो कहे ग्रीर दूसरी प्रालंग भी दे। श्रीर हूर तुम्हारे स्मा है से यदि किसी का मुंकहुंमा कहे लगदाना ॥ १३। फिर बबूल की लक्षड़ी के हो ती उन्हीं के पास काए ॥ १५। तब मूसा पर्वत उत्तर को सन्दामा॥ १८। पर चढ गया श्रीर राष्ट्रक ने पर्वत को का लिया ॥ श्रीर हयहों को सहूक को दोनों ग्रलगों के कहीं में १६। तब यहें अ को तेल ने सीनै पर्वत पर निवास हालना कि उन के वल सदूक उठाया जाए॥ किया थ्रीर घड बादल उस पर क्र. दिन लों काया १५। वे डगडे स्टूफ के कड़े। में लग रहें थ्रीर उस रहा थ्रीर सातव दिन उस में मूसा को बादल के से खंला न किये जाएं॥ १६। थ्रीर क्षा साक्षीपत्र धीच से बुलाया॥ १०। ग्रीर इसारिलयों की दृष्टि में तुभे दूगा उसे उसी संदूक में रखना॥ १०। फिर

चीखे सेने का रक प्रायश्चित का ठकना वनवाना चस की लंबाई श्रकाई द्वाय थीर चौड़ाई डेढ़ द्वाय सोना ग्रकाकर वह दीवट पाये श्रीर हरूडी संदित की हो।। १८। शीर सेाना ग्रकांकर दे। कम्यू वन-वाकर प्रायश्चित के ठक्कने के दोनों सिरा पर लग-याना ॥ १८। एक कम्यू ते। एक सिरे थीर दूसरा क्षस्य दूसरे सिरे पर लगयाना पार क्षस्या का थीर प्रायश्चित्त को ठकने की एक ही टुकड़े के वनाकर उस के दोनें। सिरीं पर लगावाना ॥ २०। बीर उन कदबा के पंख कपर से ऐसे फैले हुए वने कि प्रायश्चित का ठक्षना उन से ठपा रहे थे।र उन के मुख ग्राम्दने साम्दने थै।र प्रायश्चित के ठकने की योर रहें॥ २९। थैर प्रायोग्चित के ठकने की संदूक के कपर लगायाना थीर जा साक्षीपत्र में तुभी द्राा उसे संदूक की भीतर रखना॥ २२। ख्रीर में उस के कपर रहके तुभ से मिला करता ग्रीर इसार्शलयों के लिये जितनी आचाएं मुक्त की तुके देनी देशी उन सभी के विषय में प्रायश्चित के ठकने के जपर से थ्रीर उन कस्त्रीं के घीच में से का साक्षीपत्र के संदूष पर दोंगे तुक से वार्ता किया करगा।

२३। फिर यवल की लकड़ी की एक मेज वन-याना उस की लंबाई दो टाय चौहाई एक दाथ थीर कचाई डेढ दाघ की दे। ॥ २४। उसे चीखे साने से मठवाना थार उस की चारों ग्रार साने की रक वाड़ वनवाना ॥ ३५। खार उस की चारी श्रीर चार श्रंगुल चौड़ी एक पटरी यनवाना श्रीर इस पटरी की चारा खोर साने की एक बाह बन-याना॥ २६। ग्रीर सेाने के चार कड़े वनवाकर मेज के उन चारी कीनों में लगवाना की उस के चारी पायों में होते॥ २०। वे कड़े पटरी के पास हो दे। थै।र ढंडों के घरीं का काम दें कि मेज उन्हों के वल उठाई जाए ॥ २८। ग्रीर इंडों की वयुल की लकड़ी के वनवाकर साने से महवाना और मैंन उन्हों से उठाई जाए ॥ २९ । ग्रीर उस पर के परात थीर धूपदान थार करवे थीर उंडेलने के कटोरे सब चोखे सेाने के बनवाना ॥ ३०। श्रीर मेज पर तू मेरे यागे भेंट की राटियां नित्य रखाना ॥

(१) मूल नें. में बहा।

३१। फिर दीखे सेाने का एक दीवट बनवाना वनाया जार उस के प्रापकोश गांठ श्रीर फूल सव रक ही टुकडे के हैं। इर । थ्रीर उस की अलंगीं से इ. डालियां निकर्ले तीन डालियां ता दीवट की एक ग्रलंग से थार तीन डालियां उस की दूसरी ग्रलंग से निकलें।। ३३। एक एक हाली में वादाम के फूल के सरीखे तीन तीन युष्पकोश एक एक गांठ थीर एक एक फूल हो। दीवट से निकली हुई कंदी हालियों का यहीं ऊथ दे। ॥ इह । श्रीर दीवट की हरही में वादाम के फूल के सरीखे चार पुष्पकीश श्रपनी श्रपनी गाठ थार फूल समेत हो ॥ ३५ । श्रीर दीयट से निकर्ला एई करों डालियों में से दो दो हालियों के नीचे एक एक गाठ हो व दीवट समेत एक घी टुकड़े के दें।। ३६। उन की गांठें श्रीर ढांसियां सब दीवट समेत रक ही टुकड़ा है। चेाका सेाना ग्रहाकर सारा दीवट एक ही टुकड़े का बन-वाना ॥ ३० । योर सात दीपक वनवाना ग्रीर दीपक वारे जाएं कि वे दीवट के साम्दने प्रकाश दें ॥ ३८। थीर उस के गुलतराथ थार गुलदान सब चेखि साने के हो ॥ इर । यद सब इस सारे सामान समेत किक्कार्भर चोखे सेने का वने ॥ ४०। श्रीर साव-धान रदकर दन सब वस्तुओं को उस नमूने के समान यनवाना जो तुमे इस पर्वत पर दिखाया चाता है॥

र्द फिर निवासस्थान के लिये दस पटी की बनवाना इन की वटी हुई सनीवासे थार नीसे वैंजनी थार साही रंग के कपड़े का कड़ाई के काम किये दुर कस्बी के साथ यनवाना ॥ २ । एक एक पट की लंबाई ब्राट्टाईस द्याय थीर चौड़ाई चार द्याप की दे। सब पट एक ही नाप के हों॥ ३। पांच पट एक दूसरे से सोड़े हुए दे। थीर फिर जी यांच पट रहेंगे वे भी एक दूसरे से कोड़े दुर हों ॥ 8 । खैार जहां वे दाना पर जोड़े जार वहां को दोनों छोरों पर नीली नीली फलियां लग वाना ॥ ॥ । दोनों होरों मे पचास पचास फलिया

श्रीर उस के जपर सूदरों की खाला का भी गक जाता है। क्षोद्धार बनवाना ॥

ऐसे लगवाना कि व भाम्टने सम्देन हों ॥ ६ । अर्थात् एक एक तखते के नीचे दो दो कुर्सियां हो ॥ भीर सेने के प्रचास अंकड़े वनवाना और पटे। २२ । और निवास की पिछली अलंग अर्थात् पिछस के परे। की अंकड़ों के द्वारा एक दूसरे से ऐसा जुड़-वाना कि निवासस्थान मिलकर रेक ही दी जाए ॥ पिकली ग्रलंग में निवास के कोनी के लिये दी छ। फिर निवास को ऊपर तब्रुका काम देने को तखते बनवाना॥ २४। श्रीर ये नीचे से दो दो भाग लिये बकरी को बाल को ग्यारह पट बनवाना॥ को ही श्रीर दोनों भाग ऊपर को सिरे ली एक एक ८। रक रक पट की चंबाई तीय हाथ ग्रीर चीडाई वाडे में मिलाये जार दोनें तखतें का यही ठय चार क्षाय की देा ग्यारका पट एक ही नाप के हा॥ हो, ये ती दोनों की ने। के लिये हों॥ ३५। स्त्रीर खाठ र । खीर पाच पट अलग थीर फिर क पट अलग तिखते ही थीर उन की वांदी की सेालह क्रिंसी ही जुडवाना श्रीर छठवं पट की तंबू के साम्दने यूर्णात् ग्या एक त्वते के नीचे देा देा कुर्सिया छै। मिहबाना ॥ १०। श्रीर जहा पना भीर छक्त देनेन जोडे द्रे। फिर व्यूल की लक्ष के वेडे बनवाना प्रधात् जाए बहा की दोनें होरों में पचास पचास फिलवा निवास की एक थला के तदाता के लिये पांच, लगावाना ॥ १९ । धीर पीतल को पचास ग्रंकडे २० । धीर निवास की दूसरी ग्रलंग के तराती वनवाना धीर ग्रंकडों की फलियों में लगाकर त्यू के लिये पाच बेंडे ग्रीर ानवास की जी ग्रलग का ऐसा सुहवाना कि वह मिलकर एक ही हा पांच्छम ग्रीर पिक्रले भाग में ऐग्गी उस के लिये पांच जार ॥ १२ । श्रीर त्रवू के पटों का लटका दुमा भाग विहे वनवाना ॥ २८ । श्रीर वीचवाला विहा जी श्रार्थात् जी श्राधा पट रहेगा वह निवास की पिछली तखती के मध्य में होगा वह गरू के ग्या सिटे से खोर लटका रहे ॥ १६। खीर तबू के पटा की दूसरे सिरी ला पहुंचे ॥ २९। फिर तयती का सिने सबाई में से द्वाय भर इधर बार दाय भर उधर से मठवाना बीर उन के कड़े का घंडों के घरी का निवास के ठांपने के लिये उस की दोनों ग्रालंगा पर काम देंगे उन्दें भी साने के वनवाना थार बेंड़ों की लटका हुआ रहे ॥ १८ । फिर तबू के लिये लाल भी साने से मठवाना ॥ ३० । शार निवास की इस रंग से रगी हुई मेंड़ों की खाला का एक ग्राप्टार रीति राड़ा करना जैसा इस पर्वत पर तुक्ते दिखाया

इव । फिर नीले बैजनी क्रीर लाही रंग के क्रीर बठी १५। फिर निवास के लिये बबूल की लकड़ी के पुर्व सूदम सनीवाले कपडे का एक बीचवाला पर्टा तखते खड़े रहने की वनवाना॥ १६। एक एक वनवाना यह कठाई के काम किये एए कस्बी के तखते की लम्बाई दस द्वाप थीर चीड़ाई हेठ द्वाप साथ बने ॥ ३२ । थीर उस की सेने से मठे दुर को हो ॥ १० । एक एक तखते में एक दूचरे व व्यूल के चार खंभी पर लटकाना इन की अर्फाइयां जी को हुई दो दो चूले हा निवास के सब तखतीं सोने की हाँ खीर ये चादी की चार कुर्सियों पर की इसी माति से बनवाना ॥ १८ । फ्राँर निवास की खड़ी रहे ॥ ३३ । ख्रीर बीचवाले पर्दे की स्वक्रीडियों लिये जी तखते तू बनवारमा उन में से बीस तखते के नीचे लटकाकर उस की खाड़ में साक्षीपत्र का सी दिक्खन श्रीर के लिये हो ॥ १९ । श्रीर वीसा संदूक भीतर लिया से जाना से यह यीचयाला पर्दा ता दाक्खन बार का लिय घा॥ १९ । क्षार वाशा श्रद्भा नातर क्षित्र का ना वा वर वाववाला नगर तिस्ति के नीचे चांदी को चालीस कुर्सिया बनवाना सम्दारे लिये पवित्रस्थान के परमपवित्रस्थान से क्षला क्षिये एक एक तकते के नीचे उस के चूलों के लिये के सूक पर प्रायश्चित के ठकने के। रखना ॥ ३५ । क्षिर चरत क्षेत्र वीस तकते बनवाना ॥ ३५ । क्षेत्र उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग के लिये चांदी की चालीस कुर्दिया बनवाना मेज की। रखना क्षेत्र उस की दिव्यस क्रिका क्षेत्र अस्ता के लिये चांदी की चालीस कुर्दिया बनवाना । ३५ । क्षेत्र उस पर्दे के बाहर निवास की उत्तर अलंग के लिये चांदी की चालीस कुर्दिया बनवाना । क्षेत्र के वाहर निवास की उत्तर अलंग के लिये चांदी की चालीस कुर्दिया बनवाना । क्षेत्र के वाहर निवास की उत्तर अलंग के लिये चांदी की चालीस कुर्दिया बनवाना । क्षेत्र के क्षेत्र उसना क्षेत्र अस्ता के साम्द्रने दीघ्ट की रखना ॥ ३६ । फिर सम्बू के द्वार के लिये नीले बैंजनी श्रीर लादी रंग के श्रीर बटी दुई सूक्त सनीवाले कपडे का कढ़ाई का काम किया दुखा एक पर्दा बनवाना ॥ ३० । श्रीर इस पर्दे के लिये बबूल के पांच खंभे बनवाना श्रीर सम की सोने से मट्याना उन की खंकडियां सोने की हैं। श्रीर उन के लिये पीतल की पाच कुर्सिया कलवाना ॥

सं सध्याय ।

२७ फिर बंदी की बबूत की लकडी की पांच दाय लम्बी खार पांच दाय दीही यनवाना, घेटो दीक्तार दी खार वस की कवाई तीन दाय की दे। ॥ २। थार उस के चारों कोनों पर चार सींग वनवाना व उस समेत रक ही दुकड़े के दें। खैार उसे पीतल से मठ्याना॥ है। स्रीर इस की राख उठाने के पात्र स्रीर फाय-दियां धार कटारे खार काटे थार करके वनवाना उस का यद सारा सामान पीतल का घनवाना। 8। बीर उस के लिये पीतल की वाली की एक अअरी वनवाना थीर उस के चारों सिरीं में पीतल के चार कड़े लगवाना॥ ५। थ्रीर उस कंकरी की वेदी की चारे। ग्रीर की कार्नी के नीचे ऐसे लगवाना कि यह वेदी की कवाई के मध्य लें पहुंचे॥ ई। भीर घेदी के लिये घयूल की लक ही के इन्हें बन-याना द्यार उन्हें पीतल से मठयाना ॥ १ । श्रीर 'इंडे कहीं में डासे चारं कि जय जब बेदी चठाई जार तय तय व उस की दोनी खलगो पर रहे॥ ८। वेदी की तखती से सीयली वनवाना वैसी घट इस पर्वत पर तुकी दिखाई जाती है घैसी ही वद यनाई लाग ।

र । फिर नियास के सांगन की यनवाना उस को दिन्यन प्रांत के लिये तो यटी दुई सूचम सनी के कपड़े के सब पर्दा की मिलाकर उस की लम्बाई सी टाप की हा एक ग्रंतंग पर तो दतना घी हो॥ १०। धीर उन के बीस रांसे बनें ग्रीर दन के लिये पीतल की बीस फ्रांस्या भी बनें श्रीर खंभा की ग्रंकिंडया भीर उन के जोड़ने की छईं चांदी की हों॥ १९।

ग्रीर उसी भारत ग्रांगन की उत्तर श्रलंग की लंबाई में भी सा दाय लंबे पहें हो बीर उन की भी बीस खंभे थार इन के लिये भी पीतल की बीच कुर्सियां हों श्रीर हन खंभी की भी खंकडियां श्रीर कहें चांदी को दो ॥ १२ । फिर खागन को चौढाई में पछिल श्रीर पचास राथ के पर्दे हो उन के खभे दस थीर कु कियां भी दस दों ॥ १३। श्रीर पूरव प्रलंग पर भी यांगन को चौहाई पचास दाय को हो।। १४। थीर श्रांगन के द्वार की एक श्रीर पेंद्रह द्वाघ के पर्दे दें। थ्रीर उन के खंभे तीन थ्रीर कुर्सियां भी तीन हों। १५। थीर द्वार की दूसरी खोर भी पंदद दाख के पर्दे हो उन को भी खंभे तीन थीर कुर्सियां तीन हो ॥ **१६ । ग्रीर ग्रांगन के द्वार के लिये एक पर्दा खनवाना** जा नीले वैंजनी थ्रीर लाही रंग के कपड़े थ्रीर वटी दुई यूदम अनी को कपड़े का कारचे। य का यनाया हुआ योस दाय का हा उस के खभे चार बीर कुर्सियां भी चार दें।। १०। श्रांगन की चारें। श्रोर के सव खंभे चांदी की कड़ें। से जुड़े दूर दे। उन की संकड़ियां चांदी की थै।र क्रुंसियां पीतल की दें।। १८। श्रांगन की लंबाई सा दाय की सीर उस की चौडाई झराखर पचास दाय स्रीर उस की कनात की अंचाई पांच दाय की है। उस की कनात बटी दुई यूदम सनी के ऋपडे की धने और खंभा की कुर्सियां पीतल की दीं॥ १९। निवास के भांति भांति के बरतने का रूव सामान थीर उस के सब खंटे थीर श्रांगन के भी सब खूंडे पीतल ही के हीं॥

् २०। फिर तू इसारियों की आजा देना कि मेरे पास दीवट के लिये कूटके निकाला दुखा कलपाई का निर्माल तेल से खाना जिस से टीपक नित्य वरा करे। २९। मिलाय के तंब्र में उस बीचवाले पर्दे से वाहर जी साबीयत्र के खारों दोशा दाइन कीर उस के युत्र दीवट सांस से भीर ली यहावा के साम्हन सका रखें यह इसारिलयों के लिये पीढ़ी पीढ़ी ली सदा की विधि ठहरे।

<sup>(</sup>१) मूल में चढा।

यनर्थकारी नहीं है वे ता पूरे धे। खेळाज है। जीये हैं गिलालि में बैंल बॉल किये केंति हैं बंदनं इंन की 'बोरियों उने कीरों के समान हैं जो खेतें की रेखारिया के पास द्वीं ॥ वर्रे । कीर्र यांकुंब फ्रांराम् के मैदान में भाग ग्रीया था बही. इंखारल ने स्त्री के लिये चेवा किर्द स्त्री के लिंगे वह चरवां ही करता थीं ॥ १३। बी। र्क नधीं के हारा यहावां इंशरल की मिछ में निकास से माया और नवी ही के द्वारा छस की रक्तां दुई ॥ वंष्ठ । स्प्रैस् ने यत्यंन्त रिस दिलाई है सीं उस का किया दुंखा खूने इसी की अपंर बना रहेगा थीर उस ने अपने प्रमु के नाम मे जा बट्टा लगाया है का उसी की लै।टाया जाएगा।

१३. ज्ञव रप्रैस बोलता था तब लेगा कापते थे श्रीर यह इसार्स्स् में बड़ा था पर जब बद बाल् के कारण दोषी दे। गया तब बहु मर गया । २ । श्रीर श्रव व लेगा पाप पर पाप बठाते जाते हैं थार अपनी झुद्धि से चांदी ठालकर ऐसी मूरते बनाई हैं जा सब की सब कारींगरी ही से बनी कीर उन्हीं के विषय सांग कदते हैं कि की नरमेध करें वे वक्दे। की चूमें॥ ३। इसे कार्यों वे भार के मेघ थीर तड़के सूख जानेदोरीं खोर्स ब्रीरं खेलिहान पर से बांधी के मीरे चड़नेदांरी मूसी श्रीरं धूंबारे से जिंकतते हुए धूर्ण की समान देखीं। है। मिर्स देश ही से मै यदावा तेरा परमेश्वर ई तू मुक्ते कोई किंची की परमेर्व्वर करके न जाने क्योंकि मेरे विना तेरा कोई उद्वारकर्ता नहीं हैं ॥ भ्र'। मैं नें इंड समय सुर्भ पर मन संगीया अर्थ तू जेंगों में घरन अत्यन्त सूखे देश में था। ६'। जैसे इबारती चराये जाते घैसे ही छ तूम द्वात कार्ति थें भीरं तूंप दोने पर उन का मने धर्मबार से मेरसा या इस कारकी वे मुक्त की भूल अये ॥ छ। इस कारिया में उन को लिये सिंह सा बना हू में चीते की नाई **उन की भाग में भात सेगाये रहूगा ॥ ८ । में बंद्रे** डिनी हुई रोक्नी के समार्ग वनकर उन की मिलूंगा बोरिं चर्म के धूँदिय की किही का फोड़्गा बीर बडी रिवर्ष की नोई उने की खा डाल्गा बनिला पर्धा उन

की फार्ड डांबेगा ॥ ९ । हैं इसिएं तिरे विनाश का कारया यह है कि तू मुक्त बापने सहायक की विकंह है। 40 । अर्थ तेरा राजा कहा रहा कि वह तेरे संब नोरिश में तुभी वंचार श्रीर तेरे न्यायी कहीं रहे जिनंकी विषय में तुने कड़ा था किं रोजा स्रोर द्यं किंम मेरे लिये उद्देश दे॥ १९। मैं ने कींप मे श्राकर तेरे लिये राजा खनाया श्रीर फिर जलजला-इट में साक्षर उस की उठी भी दियां॥ १२। एप्रैस का श्रंधर्मे गठा हुन्ना दै उसंका पाप संचयं किया हुआं है ॥ १३। उस की अनेनेहाँरी की सी पीई चर्ठगी वह ता निर्वृद्धि लढका है जा बनने के समयः ठीक से बाता नहीं ॥ १८। मैं उस की बधोलोक के वश से हुड़ा लूंगा में मृत्यु से उस का हुटकारा दूंगा हे मृत्यु तेरी मारने की श्रक्ति कहां रही हे अधी-लेंकि तेरी नाश करने की यक्ति कहा रही में फिर कभी पक्रतालंगा नहीं ॥ १५। खार बह अपने भाइयों से षाधिक फुले फले ताभी पुरवाई इस पर चलेगी सीर यद्दीवा को खोर से पवन जगल से खारगा छै।र चस का कुग्रड सूखेगा श्रीर उस का से।ता निर्जल हीं जोरीों कीरें बंह उर की रक्की हुंई सर्व मन-भावनी वस्तुरं लूटं से जारंगा॥ १६ । शामरान् दापी ठेंद्वरेंगा क्यों कि उंच ने श्रांपने परमेश्वर में बलवा कियां है वे तलवार से मारे सारा श्रीर उन के बंद्री पॅटको जॉर्सेगे बीर्र उन की गर्भवती स्त्रियाँ धीर डॉली खाएंगी ॥

१८० है इंडाएंस् अपने परमेश्वर यहे। हा के पास फिर आ की कि तूं ने अपने अधर्मी के कार्य ठीकर खाई है। र । बाते सीखकर श्रीर यहावा की थार फिरकर उस से कहा कि सारा श्रधमी दूर कर को मली हो से। ग्रहर्ये कर तब इम धन्यर्वादेखपी वर्ति चढ़ारी ॥ इ । स्रश्रूर हमारा उद्घार न करेगा इम घोड़ी पर स्वार न होंगे सीर न इस फिर अपनी बनाई हुई धस्तुश्री से केंद्री कि

<sup>(</sup>१) मूल में सहके। को दृष्ट पहने को स्थान में। (२) मूल में। तेरी मरियां। (६) मूल में भ्रापने साथ बातें ले।। (8) मूल में इस बैल भ्रापने देोंठ फेर देंगे।

तुम इमारे ईश्वर हो क्योंकि वयमूर पर मू ही दया

१८ अध्याय ।

- 8। उन की इट जाने की बान की दूर करंगा मै चेतमेत उन में प्रेम कबाा क्यों कि मेरा की प उन पर से उत्तर गया है ॥ ध । से इसारल् के लिये श्रीस के समान हुगा से। वह सोसन की नाई फूले फलेगा श्रीर लखानान् की नाई जह फैलाएगा ॥ ६ । उस की सार से फूटकर पै। धे निक्रलेगे और उस की शोभा जलपाई की सी कीर उस की सुगन्ध सवा-मीम् की सी द्वागी ॥ १ । की उस की काया में चलते रहेगे पर अपराधी उन में ठेकिर साकर किरेगे ॥

बैठेंगे से अन की नाई वर्ड़ेंगे बीर दाखलता की नाई फुल फलेरी सार उस की कीर्त सवानान् के दाखमधुकी सी दीशी ॥ ८। स्प्रैस्करेगा कि मूरती से अब मेरा सार वया काम में उस की सुन-कर उस पर द्राष्ट्रि वनाये स्पूरंगा मे दरे सनै। बर साइ सुकी से तूफल याया करेगा।

र । जो वृद्धिमान दी यथी ४न वाती की समभेगा जा प्रयोग दे। वदी इन्हे युक्त सक्षेगा क्यों कि यरीवा के मार्ग की घे हैं धर्मी तो उन में

बाले पानेवासी पीठी के सागी से ॥ १। का क्क विलाप करे। गाजास् नाम टिड्डी से बचा से। बर्बे नाम टिड्डी ने खा लिया स्नीर को कुछ अर्थ नाम टिङ्घी से बचा से। येलेक्, नाम टिङ्घीने खा लिया सीर के। कुछ येलेक् नाम टिड्डी से बचा सा हासील् नाम टिड्डी ने खा लिया है। छ। हे मतवाली जाग उठा भीर राख्री खीर, हे सब दाखमधु पीनेहारी नये दाखमधु भी कारण हाय द्वाय करी क्योंकि बह तुम की अब म मिलेगा । है। देखेर्। मेरे देश पर एक जाति ने चढाई किई है लो सामर्थी है सीर उस के लोग (१) नूल में बस तुम्लारे मुह से कट गया।

रे चिहाता का की धवन पत्र एत की पुत्र अनिशानित हैं उन की दौत सिंह की से श्रीर दाई योग्स की पास पहुंचा से। यह सिंहनी की सी हैं ॥ २ । उस ने मेरी दाक्षता की है ॥ २ । हे पुर्रानियो सुनी हे इस देश की सब रहने उताड़ दिया और मेरे अंकीर के छूक की तोड़ होरी कान जगाकर सुनी क्या ऐसी द्यात तुम्हारे हाला है बीर उस की मारी काल कीलकर उसे शिरा दिना में वा तुम्दारे पुरावाओं के दिनों में कमी हुई दिया है थीर उस की डालियां दिनने वे सफेट है। है। अपने लडकेबालों से इस का वर्शन करा गई हैं। द। युवती अपने पति के लिये कार्ट मे थीर वे अपने लहकेबाला से फीर फिर उन के लहके- टाट वांघे हुए जैसा विसाप करती है वैसा तुम भी

> र। यहे। या के भवन मे न ती खन्नुवालि और न श्रर्घ याता है उस के टहलुए जी याजक हैं सी विलाप कर रहे है। १०। खेती मारी गई मूमि विलाप करती है क्यों कि क्रिज़ नाश हा जाया नेया दाखमधु यूख गया तेल भी यूख गया है ॥-११। ह किसाना सवाका है दाख की बारी के मालिया गोई थीर जब के लिये हाय हाय करा क्योंकि खेती मारी गर्व है। १२। दाखलता मूख गर्द ग्रीर ग्रंबीर का वृष कुम्हला गया है बनार ताइ सेव करन मैदान के सारे वृत्त सूख गये है बीर मनुष्यी का हर्ष-जाता

रहा है। १३। हे यावकी किंट में टाट-वांघकर काती, पीट पटको रेथ्ये। दे वेदी के टहलुयी हाय द्याय करे। हे सेरे परमेश्वर के ठहलुकी काकी ठाठ क्षे है इन रात बिताकी क्षेतिक सुम्हारे परमेश्वर के भवन में अनुवालि सीर अर्घ अब नही साते ॥ १८। चपवार्य का दिन ठढराखे। महासमा का श्वार करे। पर्रानियों की खान देश की सब रहनेहारी की भी बापने परमेश्वर यहे।वा के भवन में एकट्टे करके उस की दोहाई दे। ॥ १५ । उस दिन की कार्या हाय ष्टाय-यहीया का दिन ते। निकट है वह मर्बशक्तिमान को स्रोर से सर्यानाश का दिन देकर शारता। १६ । क्या भावनवस्त्रं इमारे देखते नात्र नहीं हुई क्या इसारे परमेखर को भवन का जानन्द जीर षाइताद जाता नहीं रहा ॥ १० । बील छेलां को नीचे भुसस गये भगडार यून पड़े हैं खते शिर पड़े हैं क्योंकि खेती मारी गई ॥ १८। पशु कैने कराइते हैं मुख्ड के भुवड शाय बैल विकाल है क्योंकि उन के लिये वराई नहीं रही बीर भुएड के भुएड मेड वकरियां पाप-का फल भेगा रही हैं॥ १९॥ दे यहाया में तेरी दोहाई: देता हूं खोंकि जंगल की चराइयां जारा का कीर ही ग्राई जीर मैदान के सब वृत्व सा से जल गये ॥ २०। वरन वनैसे पशु भी तेरे लिये इांफते हैं क्योंकि चल के मेति मूख गये श्रीर जंगल की चराइयां याग का कै।र हा राई ॥

२• सिय्योन में नर्रांचेगा फूंका मेरे पवित्र पर्यंत पर सांस

वांधकर फूँको देश के सब रहनेहारे कांप कर्ठ कोकि पहांचा का दिन जाता है बरन वह निकट हो है। २। वह अंधकार और तिंमर का दिन है वह वडली का दिन है अंधियारा रेसा फैलता है जैसा भार का काय पहाड़ों पर फैलता है अर्थात् रक रेसी बड़ी और सामर्थी जाति कारेगी जैसा प्राचीन काल से कभी न हुई बीर न उस के पंके भं पोड़ी पोड़ों में फिर होगी। ३। उस के बागे आग्रे

ती भाग भस्म करती जाएगी भीर उस के घोड़े पीड़े सा जलाती है उस के आग की मांस ता रदेन की बारी के सरीखी पर इस के पीड़े की अभि उजाइ है ग्रीर उस से की ई नहीं बच जाता॥ 8। उम का रूप घोड़ों का सा है बीर वे सवारी के घोड़ों की नाई देश्क्रते हैं ॥ ५ । उन के कृदने का शब्द रेसा होता है बैसा पहाड़ी की चीटिया पर रथीं के चलने का वा ख़ंटी भस्म अरती हुई ला का वा पाति वाधे हुए वली याहाखाः का शब्द होता है। ६। उन के साम्हने जाति जाति के लेगों की पीई लगती हैं श्रीर सब के मुख मलीन है। ते हैं ॥ ०। वे श्राखारी की नाई दी इसे बीर यो छाओं की मांति शहरपनाइ पर चढ़ते श्रीर श्रपने श्रपने नार्ग पर चलते हैं कोई अपनी पाति से भलग न चलेगा ॥ ८। एक का दूसरे का धक्का नहीं लगता वे अपनी अपनी राष्ट्र लिये चले काते अस्त्री का साम्दना करने से भी उन की पांति नहीं ठूटती ॥ ९ । वे नगर में इधर उधर दीड्ते श्रीर शहरपनाइ पर चढ्ते हैं क्षीर घरे। में ऐसे घुसते जैसे चार खिड़ कियां से घुसते है ॥ १०। उन के आगे पृथियो कांप उठती श्रीर श्राकाण धर्षराता है न ते। सूर्ण श्रीर चंद्रमा काले हा जाते है और न तारे अलकते हैं। ११। थै।र-यदे।वा अपने उस दल के खारी खपना ग्रद्ध युनाता है क्यों कि उस की सेना छहुत ही बही है बीर जो वस का वचन पूरा करनेहारा है से सामधी है भीर यहावा का-दिन बहा शार श्रीत भयानक है उस का कीन सह सकेगा।

१२। तीभी यहे व्याकी यह घाकी है कि प्रभी सुनी
उपवास के साथ रे ते पीटते ग्राप्ते पूरे मन से मेरी ग्रोर
फरकर मेरे पास आग्रो ॥ १३। ग्रीर अपने वस्त्र
नहीं अपने मन ही की फाड़कर आपने परमेश्वर
पहाया की ग्रार फिरी च्योकि वह अनुग्रहकारी ग्रीर
दयालु विजन्त्र से कीप करनेहारा करुवानिधान ग्रीर
दु.ख - देकर पहतानेहारा है ॥ १८। क्या जाने - श्रह
फिरकर पहतान श्रीर सेरी ग्रायीय है सार जिम से

<sup>(</sup>१) मूल में सजा गया है। २) मूल में उण्डास पांचल करें। (१) मूल में पाटी पीटी की ब्रह्मा तक।

<sup>(</sup>व) नूम में बली लेगो। (२) जूल में तारे ग्रापनी नासक वमेटिंगे।

दिया जार ॥ १५। विष्यान् में नरियाा फूँकी उपवास का दिन ठप्टराखी महासभा का प्रचार करे। । १६। लेकों को एकट्टा करे। सभा की पंचित्र करे। पुरनिया को युवा का बच्ची बीर दूधपीडवी का मी एकट्टा करे। दुल्हा प्रापनी कीठरी से सीर दुल्हिन भी प्रापन कमरे से निकल श्राएं ॥ १० । यासक सा पदावा की टइतुर है। सा ग्रोसारे थीर वेदी के धीच में रा रीकर कहें कि हे यदाया अपनी प्रजा पर तरस खा थीर अपने निक भाग की नामधराई होने न दे बीर न अन्यसातिया उस की सपमा देने पाएं स्नाति स्नाति के लेंगा भाषत ने क्यों कहने पारं कि उन का धरमे-श्रधेर कहा रहा ॥

१८। तब यहावा की अपने देश के विषय जलन हुई ख्रीर उस ने अपनी प्रका पर तरस खाया॥ १९। थीर यहार्वाने अवनी प्रजा के लेगों का उत्तर दिया किं सुनाम अन और नया दाखमधु श्रीर टटका तेल तुम्हें देने पर हूं और तुम उन्दे खा योकर तुप्त देशों और मैं भागे की अन्यजातियों में तुम्हारी नामधराई न दें।ने दूंगा ॥ २०। स्नीर मे उत्तर स्रोर से बार हुई नेना की तुम्दारे पास से दूर कर्बगा श्रीर एक निर्काल श्रीर उजाद देश में निर्काल दूंगा उस का धामा ते। पूरव के ताल की स्रोर धार उस का पीका पांच्छिम के समुद्र की ग्रीर द्वारा ग्रीर उस की दुर्गेग्छ फैलेगी थीर उस की सड़ी गंध फैलेगी इस लिये कि टस ने बसे बड़े काम किये दें॥ २९। ह देश तूमत हर तूमान ही श्रीर श्रानन्द कर क्याकि यद्दीया ने यह बरे काम किये है ॥ २२ । हैं मैदान के पशुश्री मत हरे। क्योंकि लंगल में चराई उगेगी थार वृक्ष फलने लंगींगे श्रव श्रंकीर का वृक्ष थीर दाखलता अपना व्यवना वल'दिकाने लागाँगी ॥ २३। श्रीर हे सिय्योनिको तुम श्रपने परमेश्वर यहाया के कारण मान है। कीर बामन्ट करे। क्योंकि सुस्टारे लिये षद्य वर्षा ग्राम्भ्स बरसात की पहिली वर्षा जितनी

तुम्हारे परमेश्वर यद्वाद्या का स्मनुबल्ति स्रोतं संघं | स्वाहियं उत्तिनी देंगा स्रोत पहिलें मास में की पिकसी वर्षा को भी बरंसार्थगा॥ २८। से खेलिंदान अन सें भेर जाएँगे बीरि रेसकुँग्ड नये दाखेनें सु बीर टटके सेंल से उमंद्री ॥ ३५। थीर जिन दरसे की उपज प्रार्व नाम टिड्रियो थीरि येसेक थीर दासीस ने ग्रीर गाजाम् नाम टिड्डिया ने खर्षात् मेरे बहे दल ने जिस की मैं ने तुम्हारे बीच भेजी का लिई उस की द्यानि में तुम को भर दूंगां॥ इद् । तब तुम पेट भरकर खान्नोत्रों सीर तुम द्वारो सीर सुमं आपना प्रमेश्वरं पदावां के नाम की स्तृति करात्री जिस ने तुम्हारे लिये आध्वय्ये के कामें किये हैं थै।र मेरी प्रचा की आधा कभी न टूटेगी ॥ ३६ । सब सुमे कानेशों कि में इशिएल्के यीच हूं सार में यहाया तुम्हारा परमेश्वर हूं श्रीर कोई वृचरा नहीं है थीर मेरी प्रका की याणा कमी न टूटेगी।

२८। उन यातीं की पीछे में सारे प्रास्थित पर धापना आत्मा चगडेलूंगा श्रीर तुम्हारे बेटे बेटियाँ नक्षेवतं करेंगी खीर तुम्हारे पुरनियं स्त्रप्न देखेंगे श्रीर तुम्हारे जवान दर्धन देखीं। ॥ २९ । वरन दाशे सीर दासियों पर भी में उन दिनों में अंग्रना आस्मा चंगडेलुंगा । ३०। श्रीर में काकाश में कीर पृश्चियी पर चमत्कार अर्थात् लाष्ट्र खीर आता थीर धूर के खंमे दिखाला। इर्। यद्दीया के उस यहें बीर भयानक दिन के ग्राने से पहिले सूर्य ग्रांधियारा श्रीर चंद्रमारक्त सादा जास्या॥ ३२। उस समय जी कीई बंदेाबा से प्रार्थना करें यद हुटकारा पारंगा थ्रीर यहाधा के कर के अनुसार सिंध्ये न् पर्वत पर कीर यस्थलेस् में जिन भागे हुयों की यदेश्या बुलारमा वे उद्घार पारंगे॥

सुनी जिन दिनों में श्रीर जिस समय में यहूदा श्रीर यहणलेम्दांसिया की घंधुंबाई से लैटा ले खाड़ांगा, रं। उसं समयं मे सब कारियों को संकट्टी करके यहाँ शापास की तराई में ले कालेंगा श्रीर बढ़ां उन के साथ अयनं।

<sup>(</sup>१) न्हें में उपवासं पवित्र करे। (२) चूल में सिरने। के सरकी।

<sup>(</sup>१) मूल में घर्म के लिये।

*የየየ* 

प्रजा अर्थात् अपने निज भाग इसारल् के विषय में दे यदीवा तू भी अपने गूरवीरी की वहां विसे उन्दों ने ग्रन्यकातियों में तितर वितर करके ले जा। मेरे देश की बाट लिया दे मुकटुमा सह्गा॥ ३। चन्डों ने सा मेरी प्रजा पर विट्ठी डासी थीर एक लडका विश्वपा की यदले में दे दिया थीर एक लडकी द्येचकर दाखमधु पिया दे ॥ ४ । छैार दे सेार् श्रीर विद्वाा ॥ १३ । इंसुश्रा लगायी क्योंकि खेत पक गया चीदीन् श्रीर प्रांत्रश्त के सब प्रदेशा तुम की मुक्त है आयो दाख रादी क्योंकि है।द भर गया रसक्षुकड से क्या काम क्या तुम मुक्त की बदला दोगे यदि उमगडने लगे खर्थात् उन की खुराई बड़ी है। 98। में उन की उस स्थात से जहां के जानेदारा के छात्र गढ़ उद्देशा ॥ १० । से तुम जानेशो कि यदाया जी तुम ने उन की येच दिया युलाने पर हू थीर अपने पवित्र पर्यंत सिय्योन् पर बास किये रहता है तुम्हारा दिया हुआ बदला सुम्दारे दी चिर पर हाल हि।ई हमारा परमेख्वर है थीर यहशलेस पवित्र ठहरेगा यदेश्या ने यह फदा है।।

तियारी करे। अपने शूरवीरी की उभारे। उब वाहा नाम नाला शैंवा जाएगा ॥ १९ । यहाँदवी पर निकट काक्तर तहने के चर्क ॥ १०। प्रापने श्रापने एल उपद्रय करने के कारण मिस उताइ थीर रदेश् की फाल की पीटकर तलवार खीर अपनी अपनी एकडा हुआ जगल देशा क्योंकि उन्दों ने उन के र्शिया की पीटकर दहीं बनाको की बलहीन हो। देश में निर्देशियों का खून किया था। २०। पर जाति जाति के लेगों। फुर्ती करके आयो श्रीर एकट्टे

१२। जाति जाति के लेगा उमरकार चढ् जाएं थीर यहायापात् की तराई जाएं क्योंकि यहां मे चारीं फ्रोर की सारी जातियों का न्याय करने की तुम मुक्त को यदला देते दो तो कटपट में तुन्दारा नियटरे की तराई में भीड की भीड, क्योंकि नियटरे दिया हुआ घटना सुम्हारे ही चिर पर डाल दूगा ॥ की तराई में यहावा का दिन निकट है। १५। ५। म्योकि सुम ने मेरी चादी सेाना ने लिया और न ती सूर्य और चंद्रमा खपना खपना प्रकाश देंगे मेरी प्रक्री थीर मनभावनी वस्तुएं स्रापने मन्दिरों में श्रीर म तारे कलकी ॥ १६। श्रीर घदावा सिय्ये।न् से ले जाकर रक्खी हैं, ६। थीर प्रदूषियों थीर यस- गरलेगा थीर यस्यलेम् से बड़ा शब्द सुनारगा शिलेमियों की पूनानियों के हाथ इस लिये देल हाला आकाश थीर पृथिकी धर्धरारंगी पर यहीवा अपनी है कि वे अपने देश से दूर किये ल एं 10 । से सुने। प्रका के लिये शरणस्थान सीर इसाएलियों के लिये दूंगा ॥ द। थ्रीर में तुम्हारे घेटे घेटिया की यहू दिया। थ्रीर परदेशी फिर उम के देशकर न जाने पारंगे ॥ के दाश विक्रवा दूंगा थ्रीर घे उन की ग्रवाइयों के १८। थ्रीर उस समय पदाहों से नया दाखमधु टपकने हाथ की दूर देश के रहनेशारे है येव देशे क्योंकि वीर शीलों से दूध बहने लगेगा कीर यहूदा देश के चय नाले कल में भर जाएंगे श्रीर यहावा के भवन र । ज़ाति बाति से यद प्रचारे। कि तुम युद्ध की में से एक सेता फूट निकलेगा जिस से जितीम् में। भी कर कि में बीर हूं। ११। वे वारों ग्रीर के यहूदा सवा लें। श्रीर यहश्रलेम् पीठी पीठी वनी रहेंगी ॥ २१ । थीर उन का जी खून में ने निर्देशिया का नहीं ठहराया उसे खब निर्देशों का ठहराकता यद्दावा सिय्यान् में वास किये रहता है ॥ ' '

<sup>(</sup>१) मुस में खगाकना। (२) गूस में युद्ध पित्र करें।।

## आभास।

१. आमिस् तकाई का भेड यकरियों के चरानेदारीं का चा उस के ये चरानेदारीं का चा उस के ये वंचन हैं की उस ने यहूदा के राजा वारावास के चीर वेगाया के पुत्र इसायल के राजा वारावास के विनी में मुहंदील से दी वरस पहिले इसायल के विवय दर्भन देखकर करे।

२। यहीचा चियोन् चे गरनेगा थै।र यस्य-सेम में अपना शब्द सुनारगा तब चरवादी की चराइया विलाप करेंगी थै।र कम्मेंन् की चे।टी

मुलस सारगी ।

3। यहे। यहें को कहता है कि दिम्म के तीन क्या खान चार अपगधीं के कारण में उन का दयह न हो हैगा' क्यों कि उन्दें। ने गिलाइ का ले हे के दांचनेकाले यन्त्रें। ने दाया ॥ ८। या में दखाएल् के राजमधन में आग लगा जंगा और उम ने बेन्द्र द् के राजमधन मी भग्न है। जाएंगे॥ ५। और में दिम्म के वेग्रें। के। मेंग का ग्रेंग और आवेन् नाम तराई के रचनेहारों की और एटेन् के घर में रघनेहारे राजद्यहधारी को नाश करंगा और धराम के लेगा बन्धुए दोकर की सो जाएंगे बहेग्या का यही बचन है।

ई। यहीया यें कहना है कि श्रास्त्रा की तीन क्या खरन चार श्राप्ताधी के कारण में उस का दग्रह न होएंगा क्योंकि वे सब सोगी की यंधुका करक से गये कि उन्हें स्दोम् के यथ में कर दें॥ ७। से मैं श्राप्त की शहरपनाह में श्राग्न स्थासंग्रा - श्रीर

वस से उस के भयन भरत दे। आएँगे ॥ ८ । खीर मे खब्दोद् के रहनेहारीं की बीर पश्यतिम् के रासदबस्थारी की नाम क्या कीर में अपना दृष्य एकोन् के विन्द्व चलाकता थीर मेप पलिश्ती लोग नाम दोंगे प्रमुखदेका का यही वचन है ॥

र। यदीया ये कहता है कि सेर् के तीन क्या वान चार अपराधी के काग्य में उस का दरह न के हूंगा क्योंकि उन्हों ने सब सेशों की यंधुमा करके रहेत् के बग में कर दिया ग्रीर भाई की सी वाचा का समस्य न किया ॥ १० । से में सेर् की गहरपनाह पर काम समाकंगा ग्रीर उस से उस के भवन भी भस्म है। काशंगी ॥

११। यहोवा यों कहता है कि रदी मुक्ते तीन व्या वरन चार अपराधों के कारण में उस का टबड़ न कोंडूंगा कोंकि उस ने अपने माई की तलवार लिए हुए खदेड़ा और दया कुक भी न किई पर कीप से उनकी लगातार सवा फाडता रहा और घट अपने रेाय की अवनल काल के लिये बनाये रहा १९२१ सो में तेमान में जाग लगा जंगा और उस से बीसा के भद्यन भस्म हा सारंगे॥

- १८। यद्दाया यो कहता है कि सामे न के सीम क्या स्थम सार स्वयाधी के कारम में उस का दगड़ म के हुंगा क्ये कि उन्दों ने सामे सिसाने की स्वका सने के लिए गिल द की गाँधियों स्थियों का पेट स्वीर डाला। सा में रख्या की शहरपनाए में साग लगासंगा स्वीर उस से उस के समन भी भस्म हो

<sup>(</sup>श) मूम में में उस की म फेक्या । (२) मूस में, में उस की म फेक्या ।

<sup>(</sup>१) तून में में उस की न फेल्गा। (२) गूस में प्रवर्णी दया की विगाहा।

जारंगे उस युष्ठ को दिन में ललकार होगी बह को लम्बाई देवदास्थी की सी श्रीर वल बांब वृत्ती आंधी बरन बववस्य का दिन देगा ॥ १५ । कीर का सा था तै। भी में ने जपर से उस के फल श्रीर सम का राखा थापने हाकिमी समेत बन्धु ग्राई में नीचे से उस की जह नाथ किई ॥ १० । फिर में जाएगा यहे। बा का यही बचन है ॥

दे चिहाता यें करता है कि मेशाय के तीन क्या यरन चार काराओं के कारत में उस का हर्व्य न हें हूंगा क्यों कि उस ने एटीम के राजा की र्राह्मियों की जला-कर चूना कर दिया ॥ २। से में मोश्राय में जाता कारांगी जीर उस से कारियोत् के भयन मस्म हैं। जाएंगे जीर मोश्राय दुल्ल जीर लक्कार कीर नरियों के घट्ट होते होते मर जाग्गा ॥ ३। शीर में उस के बीच में से न्यायों की नाग्र कर्षता शीर साथ ही साथ उस के सारे हाकिमों की भी घात कर्षता घरी या उस के सारे हाकिमों की भी घात कर्षता घरी या वस है।

8। यहाया ये। कहता है कि यहूदा के तीन क्या द्यान चार कपराछों के कारक में उस का दख्ड न के हूं जा को कि उन्हों ने यहाया की व्यवस्था की तुब्क काना बीर मेरी विधियों की नहीं माना खैर कपने कूठीं के कारक जिन के पंछे उनके पुरखा चलते ये वे भी भटक गये हैं ॥ ५। में। मैं यहूदा में खाग लगा लंगा खीर उम से यहका में साम का लंगा हो।

ई। यहाया यें कहता है कि इसारल के तीन क्या यान चार अपराधों के कारण में उस का दगड़ न के हूंगा क्योंकि उन्हों ने निदाय की उपये पर बीर दिरद्र की एक लोड़ी लूतियों के लिये छैच हाला है। १ । हो कंगालों के सिर पर की छूले के लिये छांकते थीर नम लेगों की मार्ग से छटा देते हैं जीर याप होटा टोनों एक ही कुमारी के पास जाते हैं जिस में मेरे पांचत्र नाम की अपियत्र ठश्रराएं। द। बीर है दर एक होटी के पास बन्धक के बन्तों पर सेते हैं जीर जुरमाना लगाए हुआं का दाख-मधु अपने देवता के घर से पी लेते है। १ । में ने हन के साम्हने से एमीरियों की नाम किया था जिन

का साधा ताभी मैं ने कपर से उस के फल ग्रीर नीचे से उस की जह नाथ किई॥ १०। फिर में तुम की मिख देश से निकाल लाया थै।र जगल में चालीस बरस ली लिये फिरता रहा जिस से तुम रमारिया की देश की जांधकारी था काखी । १९। श्रीर में ने तुम्हारे पुत्री में से नडी दोने छै।र तुम्हारे जवानीं में से नाजार होने के लिये ठडराय है है प्रचारितया यदे।या को यह वाशी है कि क्या यह सब सब नहीं है ॥ १२। पर तुम ने नालीरा की दाखमधु पिलाया छीर नांबयों की आचा दिसे कि नष्रवत मत करे। ॥ १३ । युने। मै तुम की ऐसा दवा जंगा जैसा पूलां से भरी हुई गादी नीचे की दयाई जार' ॥ १८। सा वेग दाँडनेदारे का माग जाने का स्थान न मिलेगा थीर सामधी का सामध्ये कुड क्षाम न देगा थ्रीर पराक्रमी अपना प्राया बचान सकेगा ॥ १५ । श्रीर धनुर्धारी खड़ाः न रद सकेगा थै।र फ़ुर्ती से दी इनेहारा न बचेगा थै।र म सवार भी यापना प्राया खचा सकेता ॥ १६। थ्रीर प्रावीरी में जो अधिक धीर है। से भी उस दिन नंगा दाकर भाग जाएगा यहे। या की यही य यो है।

के इकार्शलया यह वचन मुना के। यहेग्या ने तुम्हारे विषय में आर्थात् उस सारे कुल के विषय में कहा है जिस की में मिस देश से लाया ॥ २। पृथियों के सारे कुलों से से में ने केवल तुम्हीं पर मन लगाया है इस कार्या में तुम्हारे सारे अधर्म के कामी का दयह दूंगा ॥

ह। दो मनुष्य यदि व्यापेंच में सम्मित न करें तो ध्या एक गंग चल चकींगे॥ ४। ध्या सिंद विना प्राचेर पाये वन में गरकेगा थ्या स्वान सिंद विना सुक पक्ष वे प्रपनी मांद में से गुराएगा॥ ५। थ्या विद्या पंदा विना सगाये पंसेगो थ्या विना सुक पंसे पंदा भूमि पर से उचकीगा॥ ६। थ्या किसी नगर में नरासगा फूंकने पर साग न घाषाएगे थ्या

<sup>(</sup>१) वा तुम्हार जीचे रेता दया हू जीते गाडी जा पूजा से भरी है। दची रहती हैं।

<sup>(</sup>१) मूस में में चत्र की भ फेरगा।

यहेवा के विना हाले किसी नगर में कोई विपित्त पड़ेगी ॥ ७। इसी प्रकार से प्रमु यहेवा खपने दास नवियो पर खपना मर्म विना प्रगट किये कुळ भी न करेगा ॥ ८। सिंह गरता, कीन न हरेगा प्रमु यहोवा बोला, कीन नब्रुवत न करेगा ॥

• १। श्रण्वाद् के भवन थीर मिस देश के राज-भवन पर प्रचार करके कहा कि श्रोमरान् के प्रदाशें पर एकट्ठे होकर देखा कि उस में क्या हो बड़ा की लाइल थीर उस के बीच क्या हो अंधेर के काम हो रहे हैं। १०। थीर यहावा की यह धार्यो है कि की लेग अपने भवनों में उपद्रव श्रीर डकैती का धन बटोर रखते हैं से सीधाई का काम करना जानते ही नहीं।

१९। इस कारम प्रभु यद्दावा यें। कद्दता है कि देश का घेरनेवाला एक शत्रु देशा श्रीर वह तेरा बल ते। हेगा थीर तेरे भवन लूटे जाएँगे ॥ १२। यहीया यें कहता है कि जिस माति चरवाहा सिद के मुंह से दें। टांगें वा कान का एक टुकडा कुडाए वैसे ही इसारली लेगा जो ग्रामरान् में विकै।ने के रक कोने वा रेशमी गट्टी पर बैठा करते हैं क्रुड़ाये चार्यमे ॥ १३ । सेनास्री के परमेश्वर प्रमु यदाया की यह वाको है कि सुना स्नार याकूल के घराने से यह वात चिताकार करें। कि, 98। जिस समय में इसा-एल् की उस के अपराधीं का दग्ड दूगा उसी समय में वेतेल् की वेदियों का भी दर्ख दूगा श्रीर वेदी को चींग टूटकर भूमि पर गिर पहुँगे॥ १५। श्रीर में जाडे का भवने ग्रीर धूपकाल का भवन दोनों शिराक्तशा थ्रीर दाघीदांत के बने मवन भी नाध होंगे सीर बहे बहे घर नाम दे। बाएंगे यदावा की यही वासी है।

8+ हे बाधान की गाया यह वसन सुना
तुम की ग्रीमरीन पर्वत पर है। बीर
कंगाली पर श्रंधेर करती श्रीर दिनों की कुचल
हालती ही श्रीर प्रपने श्रपने पति से कहती है। कि
सा दे हम पीरं ॥ २। प्रमु यहे।वा खपनी पविश्रता
की किरिया साकर कहता है कि सुना तुम पर रेसे

दिन बानेदारे हैं कि तुम कटियाओं से बीर तुम्हारे संतान महती की देशियों से खोंच लिये जाएंगे ॥ ३। बीर तुम वाडे के नाकों से देशकर सीधी निकल जायोगी यीर हम्में न् में डाली जाओगी यदेखा की यही दायों है॥

8। बेतेल् में बाकर बादराध करें। गिलााल् में जाकर बहुत से प्राचराध करे। श्रीर श्रापने चढ़ावे भार भार का श्रीर श्रपने दशमांश तीसरे दिन में वरावर से ग्राया करेा, ५। ग्रीर धन्यवादवीस खमीर मिलाकार चकाची खीर अपने स्वेच्छायलियी की घर्चा चलाकर उन का प्रधार करे। क्योंकि हे इसारलिया रेसा करना तुम की भावता है प्रमु यद्दावा की यही वासी है ॥ ई । मैं ने ता तुम्हारे सव नगरी में दान्त की सफाई करा दिई सीर तुम्हारे सब स्यानों में राटी की घटा किई है ताभी तुम मेरी श्रीर फिरकेन बाये यदीया की यदी बाकी है। 0। भीर जय फटनी के तीन महीने रह गये तथ में ने तुम्दारे लिये वर्षान किई वा में ने एक नगर में जल वरसाकर दूसरे में न वरसाया वा रक खेत मे जल ब्रासा थार दूसरा खेत विस में न ब्रासा से। सूख गया ॥ ८। से। दी तीन नगरी के लेगा षानी पीने की मारे मारे फिरते हुए एक दी नगर में प्राये पर तृप्त न हुए ताभी तुम मेरी खार फिरके न प्राये यदाया की यदी घानों है॥ ९। में ने सुम की ल्रष्ट बीर ग्रेक्ट से मारा है थीर खब तुम्हारे वागीचे श्रीर दास की बारियां श्रीर शंसीर बीर जलपाई के यूच यहुत है। गये तय टिड्डियां उन्हें का गई तामा तुम मेरी खोर फिरके न खाये यहादा की यद्दी धार्यो है ॥ १० । मैं ने तुम्हारे बीच मिख देश को सी मरी फैलाई श्रीर में ने सुम्हारे छोड़ी का किनवाकर तुम्हारे जवानी का तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी कावनी की दुर्गन्छ तुम्हारे पास पहुंचाई ताभी तुम मेरी ख्रार फिरके न आये यद्दीया की यद्दी यार्ची दें। १९। मैं ने तुम में से कई एक ऐसे उसट दिये जैसे परमेश्वर ने स्दोस् श्रीर स्रमोराको। उलट दिया द्या भीर तुम स्राग से निकाली हुई लुकटी के समान ठहरे साभी

तुम मेरी भोर फिरको न काये यदाया की यही खार्की । हारे से छिन करते हैं ॥ १९ । तुम की कंगालें की है। १२। इस कारण हे इसाएल् मे सुका से यह काम कर्दगा भार में का तुक से यद काम कर्दगा से। दे इसारल् भ्रापने परमेण्यर के साम्दने खाने के लिये तैयार दे। रह ॥ १३। देख पदादों का धनाने-द्वारा चौर प्रयन का सिरजनेद्वारा खीर मनुष्य की उस के मन का विचार वतानेहारा और भार की श्रधकार करनेदारा और पृथिष्ठी के कंचे स्थाना पर चलनेदारा को है उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर बहावा है ॥

विषय कहता है कि, २। दशायल् की कुमारी कन्या शिर गर्द सार फिर उठ न सकेगो वह अपनी ही भीम पर पठक दिर्द गर्द है थार उस का उठाने-कारा कोई नहीं ॥ ३ । क्यों कि प्रमु यदेवा ये। कदता दे कि बिस नगर से प्रवार निकलते ये उस मे क्या-रत के घराने के सा ही बचे रहेगे और जिस से सै। निकलते घे उस में दस बचे रहेंगे ॥ ८ । यदावा दशारल के घराने से यें कहता है कि मेरी खोज में लगा तय जीते रदेशी । थे। थीर येतेल् की खोज से न लगा न जिल्ह्याल से प्रवेश करें। न वेर्गेया की जाग्री क्योंकि शिल्शाल् निश्चय यसुयाई मे जाएगा बीर वेतेल् मूना पढेगा ॥ ६ । यदावा को खोक करो तब कीते रहे। में नहीं तो यह यूशुफ के घराने पर भाग की नाई भड़केगा भार घट उसे मस्म करेगी बीर घेतेल में उस का कोई वुकानेदारा न देशा।। 🤉 । है न्याय के विशाहनेदारे। श्रीर धर्म्स की मिट्टी में मिलानेशरी, 🖒 । की कचपविया ग्रीर मुगांगरा का वनानेद्यारा दे बीर धेर ग्रंधकार की दूर करके भेर का प्रकाश करता थीर दिन के। अधकार करके रात बना देता थीर समुद्र का जल स्थल के जगर बहा देता है उस का नाम यहावा है, र । यह सुरन्त ही व्यलयन्तुकी विनाश कर देशा थीर ग्रुकी भी सत्यानाश करता है॥ १०। घे उस से बैर रखते हैं थे। सभा में चलइना देता है खीर खरी द्वात है। सने-

लताड़ा करते श्रीर भेट अहकर उन से बाद हर लेते दे। इस लिये के। घर तुम ने गर्छे दुए पत्थरीं के खनाये हैं उन से रहने न पास्रोगे श्रीर जी मनभावनी दाख की बारियां तुम ने लगाई हैं उन का दाखमधु पीने न पाछोत्रो॥ १२। क्योंकि मै तो जानता हूं कि तुम्हारे खपराध बहुत हैं भार तुम्हारे पाप भारी हैं तुम धर्मी की बताते श्रीर घुष लेते श्रीर फाटक में दिरेद्रो का न्याय विगाइते हैं। ॥ १३। समय तो ख़रा है इस कारण जो खुद्धिमान हो से ऐसे समय चुपका प्रे इसाम्ल् के घराने इस विलाप के रहे॥ 98। हे सोगे वुराई की नहीं भलाई की पूछे। गीत के घचन सुने। से। में तुम्हारे कि तुम सीते रहा खीर तुम्हारा यह करना सच ठदरें कि चेनायों का परमेश्वर यदे।वा इमारे चंग है ॥ १५ । झुराई से बैर बीर भलाई से प्रीति रंक्खो शीर फाटक में न्याय की स्थिर करी क्या जाने सेनास्रों का परमेक्टर यहावा यूसुक के बचे हुस्रों पर जनुग्रह करे॥ १६ । इस कारण सेनास्रो का पर-मेश्वर प्रमु यहावा यो कहता है कि सब चैको में रीना पीटना देशा थार चब चड्को में लेश द्वाय धाय करेगे थार वे किसान विलाप करने का श्रीर चे। लाग विलाप करने में निपुख हैं से। राने पीटने की खुलाये जाएंगे ॥ १०। श्रीर सब दाख की खारियां मे राना प्रीटना देशा। क्योंकि यदीवा या कदता दै कि में सुम्हारे बीच से डीकर जाऊंगा ॥ १८। द्वाय तुम पर जी यदे।वा के दिन को श्रीमलाया करते दे। यद्वावा के दिन से तुम्हारा क्या लाभ देशा। वद ता उजियाले का नदीं यंधियारे का दिन देशा ॥ ९९ । जैसा कोई सिद से भागे श्रीर उसे भाज मिले वा घर ने आकर भीत पर दाय टेके थीर सांप उस की इंसे । २०। क्या यह सच नहीं है कि यहावा का दिन उजियाले का नहीं श्रीधवारे ही का देशा वरन ऐसे घोर श्रंधकार का जिस में कुछ भी चमक

> २१-। मै तुम्हारे पर्वी से वैर रखता श्रीर उन्हे निकस्मा जानता हूं खार तुम्हारी महासभायों से प्रसन्न न हूंगा ॥ २२ । चाहे तुम मेरे लिये देशमर्काल

<sup>(</sup>१) मूल में. न्वाय की नागदीमा यनामे। (२) नूल में फाटक।

<sup>(</sup>१) शुल में मैं न सूपूगा।

कीर श्रम्भांस चढ़ायों पर में प्रस्तृ न हूं गा खीर न सुम्हारे पे से हुए पश्रमों के सेलबलिया की खोर ताकूंगा। स्व । श्रपने गोती का केंग्लाइल सुम्म से दूर करेंग सुम्हारी सार्रियों का सुर में न सुनंगा। स्व । न्याय तो नदों की नाई खीर धर्मा महानद की नाई बहता साए॥ २५। हे इसाएल के घराने तुम कंगल में चालीस वरस ली पशुवलि खीर श्रम्बाल क्या मुर्मा का चढ़ाते रहे। २६। नहीं सुम तो अपने राजा का तंब्र बीर अपनी मुरतीं की चर्यापीठ खीर अपने देवता का तारा लिये फिरते रहे। २६। इस कारण में तुम की दिमाक् के स्थार बन्धुआई में कर दूंगा सेनाओं की परमेख्वर माम यहोवा का यहां वचन है।

ई. हाय उन पर की सियोन् में सुख वे रहते थीर उन पर की भीमरीन् के पर्यंत पर निश्चिन्त रक्षते हैं श्रीर श्रेष्ट खाति में प्रस्ति हैं जिन की यास इश्वास्त् का घराना आता है। २। कल्ने नगर की साकर देखी श्रीर छहां से इमात् नाम बडे नगर की चली फिर प्रतिशृतियों के गत् नगर का जास्रो वया वे इन राज्यों से उत्तम है वा उन का देश तुम्हारे देश से कुछ घडा है। ३। तुम तो खुरे विन की विना की दूर कर देते थी। चपद्रव की गड्डो की निकट ले बाते दे। ॥ ॥ । तुम हायादात के पलंगीं पर सेति थीर यापने आपने विक्षे ने पर पाव फैलाये माते हा ग्रीर भेड़ वकरियां में से मेम्रे कार गांचालाकों में से वकड़े खाते हा, प्रा श्रीर सारंगी के साथ वादियात गीत गाते श्रीर दाकद की नाई भीति भाति की वाजे बुद्धि से निकासते हो, ई। श्रीर कटोरी में से दाखमधु पीसे थ्रीर उत्तम से उत्तम तेल लगाते ही पर वे युर्गुफियाँ पर भानेहारी छियाँत का छाल सुनकर शोकित मधी हाते॥ ६। इस कारण वे सस सम्धुयाई से यहिले हो साएंगी शीर जी पाव फैलाये सेाते चे **उन व**ं पूम जाली रहेगी शंट। सेनाको को पासे-क्वर प्रदेखाकी यह वाशी है कि प्रमुयदेखाने भवनं ही किरिया खाकर कहा है कि जिस पर

याक्तव घमंड करता है उस में में घिन ग्रीर उस के

9. प्रमु यहावा ने मुक्ते यो दिखाया और व्या देदाता दू कि यह विक्रसी घास के उनने के पहिले दिनों में टिड्डियों यना उधी है और यह राजा की कटनी के पीके हां की पिकली घास थी।। २। जब ये घास खा सुकी तय में ने कहा है प्रमु यहाबा समा कर नहीं ता यासूब किस रीति ठहर सकेगा यह तो निर्मल है। इस के विषय में यहाबा पहलाया और कहा कि ऐसी बात न होगी।।

8 । प्रभु यदे। द्या ने मुक्ते ये दिखाया श्रीर क्या देखता हूं कि प्रभु यदे। द्या ने स्त्राग के द्वारा मुक्कद्वमा स्वने की प्रकारा से स्वामागर पूर्व गया (1) वृक्ष ने कोटा।

रास्त्रमध्यनीं से बैर श्वाता हू खीर में पस नगर की उस स्व समेत जा उस में है गमू के दाश कर हुंगा ॥ १। और चारे किसी घर मे दस पुस्प धर्य रहें तीओ वेसर कारगे॥ १०। थीर जब किसी का चचा का उस का फ्रेंकनेशारा देशा। उस की चांडूयें। का घर से निकालने के लिये चठाश्या थै।र की घर के कोने में पड़ा था उस से क्षेत्रा कि क्या तरे पास ग्रीर कोई है ग्रीर वह क्षटंगा कि कोई नहीं तब बद करेगा कि चुप रच क्यों कि यदीवा का नाम लेना नहीं चाहिये॥ ११ । स्त्रोंकि यहाया की षाचा से वहे घर में क्षेत्र कीर क्षेत्रे घर में दरार द्यागी ॥ १२ । यया घोष्ट्रे घटान पर देखि या कार्ड रेसे स्थान में बैली से जाते कि तुम लागों ने न्याय को विष से थीर धर्मों के फल को कड़वे फल से वदल डाला है।। १३। तुम ऐसी यस्तु की कार की निरी माया है यानन्द करते है। श्रीर करते है। कि क्या एम प्रपने ही यस से सामर्थी नहीं दे। गये ॥ १४ । इस कारक सेनाओं के परमेश्वर ग्रहीया की यद वाकी है कि दे इस्तरल के घराने देख मे मुम्दारे विष्ठु एक ऐसी जाति खडी कहा। जा श्रमात की घाटी से लेकर प्रराया की नदी सें तुम की संकट में डालेगी

<sup>(</sup>१) नूस में तूर कर देते।

٠,

(याजमे। के पवित्र वस्त्र बनाने खार उन के सस्कार होने की आचार)

२८. फिर तू इसार्शलियों में से श्रापने भाई हादन थीर नादाव्

श्रबीहू रलाजार श्रीर ईतामार नाम उस के पुत्रों की ख्रपने समीप ले खाना कि वे मेरे लिये याजक का काम करे॥ २। छीर तू अपने भाई द्वादन के लिये विभव थ्रीर ग्रामा के निमित्त पवित्र वस्त्र धनवाना॥ ३। ग्रीर जितना के घृदय से बुद्धि है जिन को मे ने खुद्धि देनेद्वारे खात्मा से परिपूर्ण किया है उन की त दादन के वस्त्र बनाने की बाद्या दें कि वह मेरे निमित्त याज्ञक का काम करने के लिये योवत्र वने॥ 8। ख्रीर कें। वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे ये है खर्थात् चपरास रपोद वागा चारखाने का खगरखा पगडी खीर फेंटा ये ही पवित्र वस्त्र नेरे भाई हारून खीर उस को पुत्रो को लिये बनाये जाएं कि वे मेरे लिये याजक का काम करे॥ ५। श्रीर वे साने श्रीर नीले श्रीर वैजनी थीर लाही रंग का थीर सुदम सनी का कपडा लें॥

६। थ्रीर वे रपीद् की बनारं वह सेने का थीर नीले बैबनी थीर लाही रंग के कपटे का थीर वटी हुई सुदम सनी के कपडे का वने उस की वनावट कठाई के काम की दे। । ३। उस के दोना सिरी में जासे हुए दोनी कधी पर के वन्धन ही इसी भांति वह नोड़ा नार ॥ ८। थ्रीर रपोद् पर ना काळा हुआ पटुका द्याग उस की वनावट उसी क्षे समान है। थै।र वे दोनों विना सोह के ही थै।र साने थीर नीले वैजनी थीर लाही रंगवाले थीर वटी हुई सूपम सनीवाले कपडे के है।। ए। फिर दा मुलैमानी मींग लेकर छन पर इक्षाएल के पुत्री के नाम खुदवाना ॥ ९०। उन के नामी से से क् तो एक माँख पर श्रीर शेप छ नाम दूधरे माँख पर दसारल् के पुत्रों की उत्पत्ति के अनुसार खुदछ।ना॥ ११। मांग खोदनेहारे है भाम से जैसे कापो खोदा चाता है बैसे ही उन दो मिययों पर इसारल् के पुत्रों के नाम खुदवाना थीर उन की साने के खानों से खडाना॥ १३। श्रीर दोनों संशिया की

निमित्त स्मरण करानेहारे मणि ठइरेंगे अर्थात् हादन उन को नाम यहावा के आग्रो अपने दोनों कंधों पर स्मरण के लिये उठाये रहे।

१३। फिर मेने के खाने वनवाना ॥ 98। श्रीर ढोरियों की नाई ग्रूघे हुए दें। तो हे चे खे दोने के बनवाना ग्रीर गूर्घे हुए ते। ड्रों के। उन खानें। मे जङ्गाना॥ १५। फिर न्याय की चषरास की भी कठाई के काम का वनवाना रुपोद् की नाई सेाने बार नील बैजनी बार लाही रंग की बार वटी हुई मुक्त सनी के कपडे की एसे वनवाना ॥ १६ । वह चैकोर थै।र दोइरी दे थै।र इस की लंबाई थै।र चौडाई एक एक विते की हो ॥ १०। श्रीर उस में चार पांति मोख जहाना पहिली पांति में ती माण्यिक्य पद्मराग थार लालको हो॥ १८। दुसरी पांति में मरकत नीलमीं श्रीर हीरा, १९। तीसरी पांति मे लगम सूर्य्यकांत थार नीलम, २०। थार चै। घो पाति मे फोराजा सुलैमानी मिक सार यशव हों ये सब सोने के खाना में जड़े जाएं॥ २१। श्रीर इसाएल के पुत्रों के जितने नाम है उतने मंखि हों वर्षात उन के नामा की गिनती के ब्रनुसार वारह नाम खुदे वारहीं गोत्रो मे से एक एक का नाम रक रक मिंग पर ऐसे ख़ुदे, जैसे कृापा खोदा जाता है॥ २२। फिर चपरास पर डोरियों की नाई ग्रुचे हुए चेखे सोने के तेाड़े लगवाना ॥ २३। श्रीर चपरास में सेनि की दें। कहियां लगवाना श्रीर दोनों कहियों की चपरास के दोनों सिरी पर लगवाना॥ २८। थै।र साने के दोनों ग्रुचे ते।हों की उन दोनों कहियों ने ने। चपराच के सिरों पर देशी लगवाना ॥ २५ । शार गुंधे हुए दोनों ताहीं के दोनों वाकी सिरी की दोने। खाने में जहाके रपोद के दोनों कंधो के वधने पर उस के साम्हने लग-वाना ॥ २६ । फिर सेाने की दो थार कहियां वनवा-कर चपरास के दोनों सिरी पर उस की उस कीर पर की रुपोद की भीतरवार देशों लगवाना ॥ २०। फिर उन के सिवाय सोने की दें। श्रीर कहियां वनवाकर एपेाद् के दोनों कधे। के वन्धनों पर नीचे म्पोद् के कंधी पर लगवाना वे इवार्णलयों के से उस के साम्हने पर थे। उस के जोड के पास सीर देश भी मस्म दुखा चाहता था।। । तय में ने | तेरी स्त्री नगर में वेश्वा हा जाएगी थै।र तेरे बेटे कदा दे प्रमु यदीया रह जा नहीं तो याकूब किस रीति बेटियां तलवार से मारी खारंगी श्रीर तेंगे मूमि उत्तर सर्पगा यह ती निर्वत है। ६। इस के विषय भी यहे।या पक्रताया श्रीर प्रभु यहे।या ने कहा कि रेशे वास न देशी॥

0। उउ ने मुक्ते यें। भी दिखाया कि प्रभु साहुस सगाकर वनाई पुर्द किसी भीत पर खड़ा है और उस को धाय में साहुल है।। द। थीर यदे।या ने मुक से करा है आसी स् तुमी क्या देख पहला है में ने कदा एक सादुल तब प्रभु ने कदा सुन मे यापनी प्रका दशापल् को घोच में सादुल सगालंगा में प्रध दन की न की होगा।। १। थीर इसकाक् के संचे स्थान उजाद थीर दवावल के पवित्रस्थान मुनसान हा जाएंगे श्रीर में यारीवास् के घराने पर तलवार श्रीचे हुए चठाई कईगा ॥

१०। तव वेतेल् के यासक समस्याद् ने इसाएल् के राजा यारे। याम् के पाच कदला भेला कि यामा स् ने इसारल के घराने के घीच मे तुक्त से राजद्रोध की ग्रीष्ट्री किई है वस के सारे यचनों की देश नहीं सद सकता॥ १९। प्रामी स्ती यो कदता दे कि यारावाम् तलवार से मारा जाएगा श्रीर इसाएल् अपनी मूमि पर से निश्चय यधुणाई में जाएगा॥ १२। यमस्याद् ने आमीष् से कदा दे दर्शी ग्रहा से निकलकर यदूदा देश में भाग जा खार यहीं राटी साया कर थीर यहीं नवूबत किया कर ॥ १८ । पर घेतेल् मे फिर कभी नवूबत न फरना क्योंकि यद राजा का पवित्रस्थान ग्रीर राजपुरी है। १८। ग्रामास् ने उत्तर देकर प्रमस्याद से कदा में न तो नयी था भ्रीर न नवी का घेटा में गाय घेल का धरधारा श्रीर गूसर के युक्ते का काटनेटारा घा॥ १५। श्रीर यदेग्या ने मुक्ते भेड वकरियों के पीके पीके फिरने से युलाकर करा जा मेरी प्रका इसांग्ल् से नयूयत कर। १६। से प्रय तू यहाथा का यचन सुन तू तो कप्ता है कि इप्रारल्के विक्ष्ट मयूयत सत कर ग्रीर स्प्टाक् के घराने के धिक्द्व यार बार बचन मत सुना । १९०१ इस काम्बा यदीवा ये आपता है कि

(१) मूल में द्वे।टा। (२) मूल ने ।यहत गत एपका।

होरी डालकर बाट लिई जाएगी खीर तू खाप याशुद्ध देश से भरेगा थीर इद्यागल् छपनी मूर्ग पर से नियचय बंधुबाई में सारगा ॥

C. प्रमु यहावा ने मुमको यो दिखाया कि धूपकाल के फले। से भरी हुई एक टोकरी है। २। थीर उस ने कहा है खामास् तुभी ध्या देख पड़ता है मै ने कहा ध्रूपकाल के फलें। से मरी रक टोकरी। यदे। हा ने मुम से कदा मेरी प्रजा दसारल्का अन्त आ गया है में अब उस की श्रीर न के द्वा॥ ३। थीर प्रभु यदाया की यद वासी है कि उस दिन रासमन्दिर में के ग्रीत दादाकार से घदल बाएंगे थीर लेखी का बड़ा ठेर लगेगा थीर सब स्थानी मे घे चुपचाप फिक दिई जाएंगी ॥ ४। यह सुना तुम जो दरिद्री की निगलने खीर देश मे के नम्र लोगी की नाथ करने चादते दी, धु। जी कदते दी नया चाद कव वीतेगा कि इस अन वैच सके थीर वियासदिन कव वातेगा कि इम अनुके खते खोलकर एपा की केटा और शेकेल्की भारी कर दें श्रीर कल से दक्डी मारें, ६ । श्रीर कंगाली की कीया देकर भीर दरिद्री की एक जे। ही जूतियां देकर मे।ल जें कीर निक्तम्मा यम् बेचेत ७। यहे। या जिस पर याष्ट्रव की घमण्ड करना योग्य है बही अपनी किरिया द्याक्तर काइता है कि मैं तुम्हारे कि ही काम की कभी न भूलूंगा॥ ८। क्या इस कारण भूमिन कापेगी थीर व्या उस पर के सब रहनेदारे विलाप न करेगे यद देश सब का सब मिस की नील नदी के समान देशा जी वकृती फिर लहरें मारसी ख्रीर घट जाती है॥ ९। प्रभु यदावा की यद वासी है कि उस समय में मूर्य की दीपदर के समय खस्त करंगा छीर इस देश की दिन दुषदरी फींधियारा कर दूंगा॥ १०। थीर में तुम्लारे पर्छे। के उत्सव की दूर करकी विलाय कराचेंगा थीर तुम्हारे सब गीता की दूर फरके

<sup>(</sup>३) मूल में केस्। (१) मूल ने कीस्।

<sup>(</sup>६) गृक्ष में हाहाकार करेंगे।

विलाप के गीत गवाचगा थार में तुम सब की | किंट में टाट वंघासंगा धीर तुम सब के सिरा की मुद्राकंगा थीर ऐसा विलाप कराकंगा नैसा एकलाते के लिये होता है श्रीर इस का श्रन्त कठिन दुःख के दिन का सा होगा । १९। प्रमु यदीवा की यद वाणी है कि स्ना रेसे दिन जाते है कि मै इस देश में महंगी कब्जा। उस में न तो अनु की मुख थार न पानी की प्यास द्वारा पर यहावा के बचना के सुनने ही की मुख प्यास देशारे॥ १२। और लेशा यदेश्या के वचन की खेख में चसुद्र से ससुद्र ले। ग्रीर उत्तर से पूरव से। मारे मारे ते। फिरोगे पर उस की। न पारंगे॥ १३। उस समय सुन्दर कुमारियां श्रीर खवान पुष्प दोनों प्यास के मारे मुकी खाएगी ॥ १४। जी लेगा शामरान् के पापमल देवता की किरिया खाते है और की कहते हैं कि दान् के देवता के कीवन की से कीर वेर्यंबा के पथ की से वे सब गिर पड़ेंगे कीर फिर न चडेगे ॥

र. फिर में ने प्रमुको बेदी के कपर खड़ा देखा थीर उस ने कछा खभे को कंगनिया पर मार जिस से डेव्विक्या हिलें थीर उन की सब सेगी के सिर पर गिराकर टुकड़े टुकड़े कर बीर जी नाथ दोने से बचे उन्दे में तलयार से घात करंगा यहां लें कि उन मे से जी मागे यह भाग न निक्रलेगा और जा अपने की बचार से बचने न पाएगा॥ २। क्योंकि चाचे वे स्रोदकर प्रधोतीक में उतर जाएं ता वदां से में दाय वकाकर उन्हें लाकंगा थीर चादे वे प्राकाश पर चकु लागे ते। वहां से मैं उन्हें उतार साउंगा ॥ ३। क्षीर चाडे वे कर्मील् में किय जाएं पर वदां भी मै चन्दें ठूक ठूक़कर पक्षड़ लूंगा थीर खादे वे यमुद्र की धार्च में मेरी दृष्टि की खेलट दें। पर बहा मैं सर्पको उन्दे इसने की याचा दूगा॥ ४। थै। र चाहे यतु उल्ल हांक हांककर वंद्रुयाई में ले बाएं पर वर्षां भी में श्राचा देकर तखबार से उन्हें घात कराक गा थीर में उन पर भलाई करने के लिये नहीं

(१) नूस में कडुवा दिन । (१) नूस में हे दान् तेरे

व्यार्श्व ही करने के लिये द्राष्ट्र रक्षंगा ॥ ५ । श्रीर सेनाओं के प्रमु पदावा के स्पर्ध करने से पृथियो पिछ-लती है थीर उस के सारे रहनेहारे विलाय करते हैं श्रीर वह सब की सब मिस की नदी के समान है। जाती है जो बढ़ती फिर लहरे मारती श्रीर घट जाती है। है। जो याकाश में प्रपनी काठिरयां वनाता थार अपने आकाशमग्डल की नेव पृधिवी पर डालता थार समुद्र का जल धरती पर बद्दा देता है उसी का नाम यहावा है।। । हे इसारिलया यदे। या की यद वासो है कि क्या तुम मेरे लेखे क्रिंशयों के घरावर नहीं दी क्या में इसारल की मिस देश से नहीं लाया श्रीर पलिश्तियो की करी।र् से श्रीर श्ररामिया की कीर्से नहीं लाया। द। सुना प्रमु यदावा की दृष्टि इस पापमय राज्य पर लगी है श्रीर में इस की धरतों पर से नाश करूंगा तीभी पूरी रोति से मै याकूब के घराने की नाश न कम्या यदीवा की यही वासा है। है। मेरी बाजा से इसारत् का घराना सब जातियों में ऐसा चाला जाएगा जैसा क्रम चलनी मे चाला जाता है पर **उस में का एक भी पुष्ट दाना भूमि पर न गिरेगा।** १०। मेरी प्रकार्म के सब पार्थी जा करते हैं कि वद विपात दम परन था पहेंगी थीरन इमें घेरेगी से। ती तलबार से मारे जाएंगे ह

११। उस समय में दालद की मिरी हुई में पड़ी को खड़ा कस्ता थीर उस के बाड़े के नाकों की युधायंगा कीर उस के खबडहरी की फेर वनाऊंगा चौर प्राचीन काल में जैसा बद था वैसा ही उस की बना दूगा, १२। जिस से वे बचे हुए एदे।मियी वरन सव प्रन्यकातियों की जी मेरी कदावती हैं प्रपने प्राधिकार में लें यद्दीवा जी यद काम पूरा करता है उस की यही खासी है। १३। यहावा की यह भी वासी है कि सुना ऐसे दिन भ्राते हैं कि इल बातते जातते लवना कारंम देशा कीर दाख रीदले रीदले वीष वाना आरंभ हागा भार पहाड़ी से नया दाखमधु टपकने लगेगा थार सब पदादियां पिछल

<sup>(</sup>१) मूल में एस जे।तनेहारा सबनेहारे की भीर दाखा रीहनेहारा बील बेनिहारे की जा सेगा।

दासमध्य पीरंगे सीर यंगीचे लगाकर फल खारगे॥ यचन है॥

सारंगी ॥ १८ । थीर में वापनी प्रका इसायल को १५ । श्रीर में उन्हें उन्हों की भूमि में रीपूंगा थीर यंधुकी की फैर ले वालंगा थीर ये उन्हें हुण नगरी ये वापनी भूमि में से तो में ने उन्हें दिई है फिर की सुधारकर यहाँगे थीर दाख को द्यारियां लगाकर उद्या है न जाएंगे तेरे परमेख्यर यहांचा का यही

## ओबसाह् ।

अविद्याह् का दर्शन। प्रमु यद्यायाः ने यद्येष के विषय थे। कि इम लेगों ने यहाया की से।र से शमाचार मुना धै थीर एक दूत खन्यवातियों ने यट कहने की भेवा गया है कि चठी दम उस से लड़ने को उठे । २। में सुके बातियों में होटा करता हू तू यहुत तुष्क तिना जाग्या ह ह। दे ठाम की देशीं में धमनेवासे हे इंदे स्वान में रहमेहारे नरे श्रीममान ने तुकी भ्रीया दिया थे तू तो मन में कदता है कि कीन मुक्ते भूमि पर उतार देगा ॥ ॥ पर चारे तू इकाय की मार्थ केवा उड़ता है। यरन तारागव के स्रोद अपना घोमला यनाये एं। ते।भी में तुमे यहां से मोचे विराद्या। यदावा की वर्ष वाकी है ॥ ५। यदि चार डाका रात की तरे पाम खाता (द्याय तू कैसे मिटा दिया गया है) ते। क्या व चुराण हुण धन में सूप्त द्राकर चाने न चाते शीर पाँद दाख की ती उनेदारे तिरे पाम थाते हो। ध्या व करीं करीं दाय न केर क्षाती । इं। पर रमाय् का की जुरू है यह कीशा स्रोजकर निकाला गया है उस का गुप्त वन कीसा पता लगा लगाकर निकाला गया है॥ छ । जिसने तुम से याचा यथि ये मियाने भी एन सभी ने तुम की पहुंचया दिया है ली लीग तुम में मेल खती चे ये तुम की छी।या देकर तुम घर प्रयस हुए हैं भीर को सरी राटी खासे दें ये सेरे लिये फन्दा नगारी है ह = । उस में जुड़ समक्त नहीं है, यहाया की यह वासी है कि पर्यों में उस समय खड़ीस् में

चतुराई की नाण न कर्षता॥ १। बीर दे तेमान् तेरे गूरवीर का मन कच्चा है। बाएगा और यो एसाव् के प्रष्टाह पर का एक पुरुष घात दीने से नाम दी जाएगा ॥ १० । धे रसाध उस उपद्रध के कारग चे। तू ने अपने भाई याष्ट्रय पर किया तू सन्जा से कंपेगा सीर चदा के लिये नाम दे जाएगा ॥ १९। जिस दिन परदेशी लाग उस की धन संपत्ति क्रीन-कर ले गये थार विराने लोगों ने उस के फाटकों से घुषकर यस्त्रालेम् पर चिट्टी डाली खीर उस दिन तू भी उन मे से एक सा हुआ। १२। पर तूथपने माई के दिन में अर्थात् उस के विपत्ति के दिन में उस की खार देखता न रहना खार यहदिया की नाश होने के दिन उन के ऊपर खानन्द न करना खार उन के मंकट के दिन यहा द्यालन द्यालना॥ १३। मेरी प्रसाको यिपति के दिन तू उस के फाटक से न घुसना सार उस की विपत्ति के दिन उस की दुर्देशा की देखतान रदना खीर उस की विवित्त के दिन उस की धन सर्पोत्त पर दाय न लगाना॥ १८। ग्रीर तिरमुष्टाने पर उस के भागनेदारी की सार हालने को लिये खहा न दीना खैार उस को सकट के दिन उस के असे प्रुप्तों की पकड़ान हेना ॥ १५ । क्योंकि सारी अन्यजातियां पर यदावा के दिन का प्राना निकट है जैशा तू ने किया है बैसा ही तुक्त से भी किया जाएगा तेरा व्यवदार साटकर तेरे ही सिर पर पडेगा॥ १६। जिस पकार तूने मेरे पांचत्र पर्धत पर पिया उसी प्रकार से सारी अन्य-वे युद्धिमानी की श्रीर म्माय् के पटाड में है जातियां लगातार पीती रहेंगी घरन सुडक सुड़ककर नहीं ॥ १९ । उस समय सिग्ये न् पर्वत पर बचे हुण लेता रहेते थै।र यह पवित्रस्थान ठररेता थै।र याक्षय का घराना अपने निज्ञ मारी। का अधिकारी द्वारा ॥ १८ । खैर याकृत्र का घराना खारा थीर यूनुफ का घराना ले। खार रमास् का घराना खूंटी वनेगा श्रीर वे उन में खाता लगांकर उन की मस्म करेंगे थीर एसाव् के घराने का कोई न बचेगा क्योंकि यहाखा ही ने ऐसा कहा है ॥ १९। खीर दिक्खन देश के लेगा रसाय के पहाड़ के प्रधिकारी दे। जारंगे कीर मीचे के देश के लेगा पलिश्तियों के अधिकारी देगी

पीरंगी थीर रेसी हा जारंगी माना कमी हुई ही | और यष्ट्री रप्रेम् श्रीर शासरेत् के दिस्त की अपने भाग में ली ग्रीर विन्यामीन जिलाद का प्रधिकारी दिगा ॥ २० । थीर इसार्शलयों के उस दल में से को लोग यंधुमाई में काकर कनानियों के योच सारपत् सा रदते हैं थीर यहशसीमयों में से जा लाग बंधुक्राई में जाकर यपाराद में रहते हैं सा सव दिक्यान देश के नगरीं के अधिकारी हो जारंगी॥ २१। श्रीर वहार करनेदारे एसाव् ले पदाड का न्याय काने के लिये सिय्यान् धर्वत पर चढ थाएंगे सीर राज्य यहावा ही का

१ • यहावा का यह बचन श्रामित के पुत्र योना के पास पहुंचा कि २। उठकर उस बड़े नगर नीनवे की जा और उस को विस्तु प्रचार कर क्योंकि उस की वुराई मेरी हृष्टि में बढ़ गर्ड हैं। । एर योना यदीवा की सन्मुख से तर्शीश् की भाग जाने के लिये उठा थीर याचा नगर की जाकर तर्णीश् जानेदारा एक जदाव पाया थीर भाड़ा दे उस पर चर्ड गया कि उन के साथ द्वाकर यद्वाया के सन्मुख से तर्शीस् की चला जार ॥ ८ । तब यहावा ने समुद्र मे प्रचंड व्यपार चलाई से समुद्र में बही आंधी हठी यदां ली कि बद्दाव टूटा चाहता था। १। तब महाद लेगा डरकर अपने अपने देवता की देव्हाई देने लगे श्रीर जहाज में जा व्यापार की सामग्री घी उसे समुद्र में र्फियने लगे जिस से उन की कुछ कल दे। आर । योना जहाज के निचले भाग में उत्तरकार से गया थीर मारी नींद में पड़ा हुन्ना था। दे। से। मांसी उस के निकट द्यांकर कदने सात सू भारी नींद मे (१) मूल में पद आई है। (१) मूल में उस में उतरा।

यहा हुन्ना क्या करता है उठ ब्रापने देवता की देश्हाई देक्या जाने परमेश्रवर हमारी विन्ता करे कि हमारा नाश न देश। ७। फिर उन्दें ने खापस में कदा याथी। इम चिट्ठी डालण्र कान वें कि यह विपत्ति इम पर किस के कारण पड़ी दै से। उन्दों ने चिट्ठी ढाली श्रीर चिट्ठी योना के नाम पर निकली ॥ ८। तब उन्हों ने उस से कदा दमें बता कि किस के कारब यद विषत्ति इस पर पड़ी दै तेरा उदास का है श्रीर तू करां से साया दे तू किस देश सीर किस जाति का दै॥ ९। उस ने उन में कहा में इसी हूं थ्रीर स्वर्गका परमेश्वर यदेखा विस्त ने चल स्थल दे। नें की वनाया है उसी का भय मानता है। ९०। तब वे निषट हर गये ग्रीर उस से कहने लगे कि तूने यह क्या किया है क्यों कि वे इस कारक जान गये चे कि वह यदीया के सन्मुख से माग षाया है कि उस ने उन की ऐसा बता दिया था। १९। फिर उन्हों ने उस से पूका इस तुभा से क्या करें कि समुद्र में नीवा यह जाए उस रुमय ती चमुद्र की लहरे बढ़ती चली जाती घीँ ॥ १२ । उस

ने उन से कहा मुभी चठाकर समुद्र में फैंक दो तथ समुद्र में नीया पढ जाएगा क्योंकि में जानता ह कि यद भारी व्याधी तुम्हारे कपर मेरे ही कारण कार है। पर । तीमी उन मनुष्या ने छड़े यह से खेया जिस से उस की तीर में लगाएं पर प्रदेव न सके इस लिये कि समुद्र की लक्षरे उन के विक्र बढ़ती चसी जाती थी। १८। तब उन्दें। ने यदेश्वा की पुकारकर कदा दे यहाचा इस चिनती बरते है कि इस पुरुष के प्राया की मन्ती हमारा नाश न द्रोने दे सीर न इसे निर्दीय के रान के दीयो ठहरा क्यों कि दे पदीया जी कुछ तेरी दच्छा थी से पू ने किया है।। १५। तब उन्हों ने योना की उठाकर . असुद्र में फ्रेंक दिया श्रीर असुद्र में चलकारे उठने चम गये॥ १६। तय उन मनुष्यों ने यद्दीया का बहुत ही भय साना थीर उस की चढ़ाये चढाये चीर स्ट्राते मानी # ९०। यदीया ने ती एक बढा सा मच्छ ठदराया कि योना को निगल ले चीर योना उस सक को पेट मे तीन दिन चौर तीन रात पहा रहा ॥

र् त्व ये।ना ने उस के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करने

कहा कि य। पढ़े पुर में ने संक्षट में यदीया की दीदाई दिई थीर उस ने मेरी सुन लिई

श्रधे।स्रोक्त के ददर में से मे चिल्ला रठा भीर हू ने मेरी सुन लिई॥

उ। तू ने मुभी गाँचरे सागर में समुद्र की थाद तक दाल दिया

भीर में घारीं के बीच पढ़ा था

तेरे चठाचे हुए सारे तरंग श्रीर छेस मेरे सपर से चलते घे ॥

8। में ने कदा कि में तेरे साम्दने से निकाल दिया श्राया हू ।

तीमी तेरे पवित्र मन्दिर की खोर फिर ताकूंगा। प्राच जाता था

गहिरा सागर मेरी चारी श्रीर या 🗵 थै।र मेरे-सिर में सिवार लिपटा हुआ था॥, े ६। मैं पदाहों की जड़ लें पहुच गया था, ,, में सदा, के, लिये, मूमि में बन्द हो गया था-तीमी हे मेरे परमें छार यही छा तू ने मेरे प्राण का गरहे में से रहाया है। । जब में मूई। खाने लगा तब में ने यदीवा को समस्य किया श्रीर मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे प्रवित्र मन्दिर मे पहुच गई॥ द। जी लीगा धीखे की व्यर्थ वस्तुकी पर मन लगाते है से। यापने कर्गानिधान की हो ह देते हैं॥ ए। पर में इंदे शब्द से धन्यवाद करके तुमे व ल चढानुगा में ने जो मनूत मानी उस की पूरी कर्दगा रद्वार यद्दीचा ही से हीता है। १०। इस पर यदे। या ने मच्छ की खाजा दिई

कार योगा के पास पहुंचा कि, २। उठकर उस खहे नगर नीनन्ने की जा श्रीर जी वात मै तुम वे कड़्गा उस का उस मे प्रचार कर॥ 3। सा योना यहाया के कहे के खनुसार नीनवे।की गया। नीनवे एक बहुत बडा नगर था बद तीन दिन की यात्रा का था। 8। से योना नगर में प्रवेश करके एक दिन के मार्ग लें। गया श्रीर यह प्रचार करता गया कि अब से चालीस दिन के बीते पर नीनवे उल्ट दिया जाएगा। । तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के घचन की प्रतीति किई श्रीर उपवास का प्रचार किया थीर बहे से सेकर कोटे लें। सभा ने टाट खोढा ॥ ६। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान लें पहुंचा या, एस ने सिहासन पर से चंड प्रपना राजकीय ग्रीठ्ना उतारकर टाट ग्रीठ् थ। में जल से यहां लों घिरा दुव्रा था कि मेरा | लिया छीर राख पर बैठ गया ॥ ७ । श्रीर राजा ने प्रधानों से सम्मति लेक्षर नीनवे में इस ब्राज्ञा का

ग्रीर रस ने योना की स्थल पर उगल दिया।

कंकीरा पिठवाया कि वया मनुष्य क्या गाय बैल क्या भेड बकरी क्या थीर थीर पशु कोई कुछ भी न खारं वे न खार न पानी पीव ॥ ८। धीर मनुष्य श्रीर पशु दोनों टाट बोर्ड बीर वे परमेखर की दोहाई चिल्ला विल्लाकर हैं थीर अपने कुमार्ग से फिरें और उस चपद्रय से की वे करते हैं फिरें॥ ए। क्या जाने परमेश्वर फिरे धीर पक्तार खीर उस का भड़का द्या कीप शान्त है। जार थै।र इस नाश न हीं॥ पा । तब परमेण्डर ने उन के कामी की देखा कि वे कमार्ग से फिरे जाते हैं सा परमेख्वर ने पक्रताकर उन की जी दानि करने की कहा या उस की न किया ॥

8. यह बात याना की बहुत ही बुरी नगी श्रीर उस का क्रोध महका॥ २। थीर इस ने यहावा से यह कहकर प्रार्थना किई कि हे यहे।वा मेरी बिनती यह है कि चव मे अपने देश में या तब वया में यही वात न कहता था इसी कारण में ने तेरी चाचा सुनते ही तर्शीश की भगाने की फुर्ती की क्यों कि में जानता था कि त षानुग्रहकारी थीर दयाल ईश्वर छीर विलम्ब से कीप करनेद्वारा करुवानिधान और दु खंदेने से प्रकृताने-दारा है ॥ ३। से। अब दे यहावा मेरा प्राया ले ले क्योंकि मेरे लिये चीसे रहने से मरना ही श्रद्धा है। ह। यदीवाने कचा तेरा की क्रीध मङ्का है सी क्या प्रच्छा है। ५। इस पर योना इस नगर से रहते हैं उस पर क्या में तरस न खार्ज ।

निकलकर उस की पूरब खोर बैठ शया श्रीर वहां एक क्ष्मर बनाकर उस की काया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर की क्या देगा ॥ ई। तब यदेश्या परमेश्वर ने एक रेड् का पेंड उगाकर रेशा वकाया कि योना के सिर पर काया दी जिस से उस का दुख दूर दी सी योना उस रेंड् के पेड के कारक बहुत हो स्नानन्दित हुस्रा ॥ ७ । विद्यान की सब पह फटने लगी तब परमेश्वर ने एक की डा ठहराया जिस ने रेंड् का पेड ऐसा काटा कि वह यूख गया ॥ ८ । खीर सब सूर्य स्गा तब परमें-क्टर ने पुरवाई बहाकर लूइ चलाई ग्रीर घाम योना के विर पर रेसा लगा कि वह मूर्का साने सता भीर यह कहकर मृत्यु मांती कि मेरे सिये जीते रहने से मरना शी श्रच्छा है॥ १। परमेश्वर ने योजा से कहा तेरा क्रोध की रेंडु के पेड के कारब भड़का वैक्या अच्छा वै उस ने अन्दादा मेरा, जो क्रोध भड़का है वह खच्छा ही है खरन क्रोध के मारे मरना भी प्रच्छा हीता ॥ १०। तब यहीवा ने कड़ा जिस रेड़ को ग्रेड को लिये तूने न ते। कड़ परियम किया न उस की बढ़ाया थीर शह रक ही रात में हुआ। फिर रका दी रात में नाश,भी हुआ। उस पर ते। तूने तरस खाई है ॥ ११। फिर यह बहा नगर नीनवे जिस में एक लाख बीस इजार से काधिक मनुष्य हैं की क्षयने दहिने बार्य हाथीं का भेद नहीं पहिचानते थीर बहुत घरैले पशु भी

१. सृहिता का वयन की यहूदा के राजा २। हे जाति जाति के सारे लेगो। हुना है पृथिवी तू उस योतास् बाहाल् बीर हिल्- सब समेत की तुम्म हैं ध्यान धर कि प्रमु यहावा तुम्हारे ें को उस ने शामरान् श्रीर यवशलेस् के विषय में पाया ॥

विष्यात् की विनी में मीका मारेशेसी की पहुंचा बिस विकट्ठ वरन प्रमुखपने पवित्र मन्दिर में से साक्षी दे। ॥ इ। देखो यद्दीवा ती श्रपने स्थान में से मिकलता

तराई रेसे फर्टगी जैसे माम जाग की आंच से श्रीर पानी जो घाट से नीचे वहता है। ५। यह सब याकुब के कपराध श्रीर इसारल् के घराने के पाप के कारम से होता है याकूत्र का अपराध क्या है क्या शोमरे। नुनहीं है श्रीर यहूदा को कचे स्थान क्या है क्या वे यदशसेम् नहीं ॥ ६। इस कारण मे शामरे।न् का मैदान का डोइ कर दूंगा फीर टाख की बारी ही बारी है। चारंगी भीर में उस के पत्यरी का खहू में लुक्का हंगा कार उस की नेव उघाका।। । श्रीर उस की सब ख़दी हुई मूरते हुकड़े हुकड़े किई जाएंगी थीर जो कुछ उस ने छिनाला करके कमाया है से बाग से भस्म किया जाएगा थीर उस की सब प्रति-माओं की मै चकनाचूर कहाा क्योंकि किनाले की भी कमाई से तो उस ने उन की घटार रक्खा दै बीर व किर किनाले की ची कमाई ही दे। जाएंगी ॥

द। इस कारण में इस्ती पीठ पीठकर द्वाय द्वाय क्षरंगा में लुटा सा खैर नंगा चलंगा मे गीदडों की मार्च विल्लाजंगा थीर शुतर्सुगी की नाई राजंगा ॥ ९। क्योंकि उस के घाष असाध्य दे ग्रीर विपति यहदा पर भी आ पड़ी अरन वह मेरे जातिभाइयों पर पड़कर यदशलेम् के फाटक लें पहुंच गई है। १०। गत् नगर में इस की चर्चा मत करें। खैर फुरू भी मत राम्री श्रेन्सापा में धूसि मे सीटपेट करी। ११। देशापीर् नारे देशने से लिस्तित देशकर निकल जा सामाम् को रहनेदारी नहीं निकली घेतेसेल् मे रे।ना पीटना तुम की उस में रहने न देशा॥ १२। क्यों कि मारेत् की रहनेदारी की अग्रुशल की खाट नेहित बोहते पीई उठती हैं दर लिये कि यहावा की कोर से यक्शलेम् के फाटक ली विपित श्रा पहुंची है । १३। दे लाकीश की रहनेहारी अपने रथों मे वेग चलनेहारे छोड़े जात सिय्यान् की प्रजा का पाप उसी से आरंभ इस्रा और इसारल् के अपराध सुक्ती मे पाये गये॥ १८। इस कारख तू गत् के

है कीर उत्तरकर पृथियों के अंचे स्थानी पर चलेगा ॥ मोरेशित की दान देकर दूर कर देगा क्योंकि प्रक् 8 । चौर पहाड़ उस के नीचे ऐसे गल जाएंगे थौर जीव् के घर से इसारल के राजा धीखा ही खाएंगे॥ १५। हे मारेशा की रहनेहारी में फिर तुभ पर एक जिधकारी ठक्षराजाा और इकारल के प्रतिष्ठित लेगों को श्रद्वाम् में बाना पड़ेगा ॥ १६ । अपने दुलारे लडकों के लिये अवना केश कठवाकर सिर मुँद्रा खरन अपना सारा सिर ग्रिह के समान गंजा कर देक्यों कि वे बधुए दीकर तेरे पास से चले सपे है ॥

> र हाय उन पर की विक्वीनी पर पहें हुए सनर्थ करपना करते सीर दुष्ट काम विचारते हैं थार खलवन्त होने के कारक बिद्धान की दिन दीते ही वे इस की पूरा करने पाते है ॥ ३। श्रीर वे खेतीं का लालच करके उन्हें छीन लेते बीर घरीं का लालच करके उन्हें से लेते हैं थीर उसकी घराने समेत किसी पुरुष पर थार उस के निज माग समेत किसी पुरुष पर अन्धेर करते हैं ॥३। इस कारण यहावां यों कहतां है कि में इस कुल गर ऐसी विपत्ति डालने की कल्पना करता हूं जिसके नीधे से तुम अपनी गर्दन इटा न सकागी न अपने सिर अंसे किये हुए चल सकागे कोकि विपत्ति का समय देशा। ४। उस समय यह अत्यन्त शोक को गीत द्रष्टान्त की रीति गाया जाएगा कि इम ती नाश ही नाश ही गये वह मेरे लेगों के भागको विगाइता है हाय वह उसे मुक्त से कितनी छी दूर कर देता है बद इसारे खेत बलवैये की दे देता है। प्राइस कारण तेरा रेश कोई न दोशा जा यहावा की मरहली में चिट्टी डालकर डोरी डाले ॥ ६ । छे तो कहा करते है कि कहते न रहना वे इन के लिये कहते न रहेंगे, अप्रतिष्ठा काली न रहेगी ॥ ७। हे याकूब के घराने क्या यह कहा जार कि यहावां का क्षारमा क्षधीर हो गया है। क्या ये काम उसी के किये हुए है क्यां मेरे वसनों से उस का भला नहीं द्वाता का सीधाई से चलता है। द । पर मेरी प्रजा खांच कल शत्रु वनकर मेरे विषद्ध चठी है

<sup>(</sup>१) प्यक्रीत् घूलि के घर। (२) प्यक्रीत निकलना। (३) मूल में शिक्षीन् की मेटी का।

<sup>(</sup>१) व्यर्थात धासे । (२) मूल में इसारल की नहिमा की (३) वा हे यथ्यूय का घराना कड़ानेवाले क्या पहीधा का चारना सवीर हो गया है।

ची लीग निधड़क ग्रीर विना लड़ाई का कुछ विचार | अपने दांती से काटकर शांति शांति पुकारते हैं **पार** किये चले जाते हैं उन से तुम चट्टर खींच लेते ही ॥ रं। मेरी प्रका में की स्त्रियों की तुम उन के सुख-धामों से निकाल देते है। खीर उन के नन्हे बच्ची से तुम मेरी दिई हुई उत्तम वस्तुर सर्वदा के लिये कीन लेते हो ॥ १० । उठे। चले जाखा खोंकि यह तास्टारा विषामस्यान नदीं हैं इस का कारवा वह षशुहता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी ॥ ११ । यदि कोई मूठे ग्रात्मा मे चलता हुग्रा यह मूठी वात करें कि में तुम से नित्य दाखमधु और मंदिरा का वचन गुनाता रहूगा ते। वही दन लागी का नबी उद्दरेगा ॥

। १२। वे याकूल में निश्चय तुम सभे। की एउट्टा कदगा में दवारेल् के वचे हुओं के। निश्चय वटी-काग थ्रीर बीका की भेड़ बकारिया की नाई एक सा रबख़्या उस भुगड़ की नाई जा व्यच्छी चराई में दे। व मनुष्यों की बहुतायत के सारे के।ला-इल करेगे ॥ १३ । उन के ग्रागे बाहे का ते। हने हारा निकल गया सा वे भी उसे तोड रहे है खीर फाटक से दोकर निकल जा रहे हैं उन का राजा उन के यारो पीर यहावा उन के चिरे पर निकला है।

यियो सुना क्या न्याय का भेद जानना तुम्हारा जाम थीर उन की हिंहुया पर से उन का मांस उछेड़ लेते ही, ३। वरन वे मेरे लेगो। का मांच का भी लेते ग्रीर धन की खास उधे हते वे उन की इडिया की इंडी में पकाने के लिये तो इंडालते, खीर उन का मास इंडे में पानने के लिये टुकडे टुकडे ,करते हैं।। १। वे चस र य यदे। वा की दी हाई देंगे, पर वह उन की न सुचेता वरन उस,समय वह उन के घूरे कामा के कारक उन से मुद्र और लेगा॥ ५। यदीया का यह

जी की दें उन की मुंह में कुछ नहीं देता उस की विषद्धं युद्ध करने की तैयार ही जाते हैं।, ई। इस कारण ऐसी रात तुम पर खाएगी कि तुम की दर्शन न मिलेगा थीर तुम ऐसे अंधकार में पहारी कि माञी न कद सकी गो और निवयों के लिये सूर्य बास्त होगा बीर दिन रहते श्रीधयारा हो जाएगा ॥ 9। श्रीर दर्शी लिंकात देशि स्नार भाषी कहने-हारी की मुद्द काले देशि और व सब के सब इस लिये आपने होठा की कांपीन कि परमेश्वर की थोर से उत्तर नहीं मिलता ना दन पर मे तो यहीया के व्यातमा से , यक्ति न्याय श्रीर पराक्रम पाक्तर परिवृर्ण हू कि मै याकूब की उस का अपराध कीर इसारल्की उस का याय जता सक्ते ॥ ९,। हे याकुष के घराने के प्रधाना दे इहारल् के घराने के न्यायियो है न्याय से छिन करनेहारे। स्नीर सब सीधी बाते। की टेढ़ी मेडी करनेहारी यह वात सुने। ॥ १०। घे तो सिय्ये। न्की खून करके श्रीर यस्त्रांसिस् की कुटिसता करके दृढ़ करते दे।। १९। उस के प्रधान घूस से लेकर विचार ऋग्ते श्रीर यानक दाम ले लेकर व्यवस्था देते श्रीर नश्री स्पेवे के लिये माधी कहते हैं श्रीर इतने पर भी वे,यह ३. क्रीर में ने कहा दे याकूब की प्रधाने। कहकर यदीवा पर टेक लगाते हैं कि यदीवा दे प्रधारल की घराने की न्या- हमारे बीच में तो है से। की ई विपत्ति हम पर आ न पड़ेगी ॥ १२। इस कारण तुम्हारे देतु, निध्योज् नहीं ॥ २। तुम तो भलाई वे वैर थीर वृराई से प्रीति नेतिकर खेत बनाया जाएगा थीर यस्त्रालेम् ही इ रखते हा माना तुम क्षेत्री पर से उन की खाल ही डीइ ही जाएगा थ्रीर जिस पर्वत पर भवन बना है से वन के करी स्थान है। जाएगा 🛊 ,

8. ऐसा देशा कि बन्त के दिना में यदी-वा के भवन का प्रवंत सब पहा-हों पर दृक किया जीएगा थीर सब पहाड़ियों से षाधिक जैचा किया जाएगा छीर छर जाति के लेगा धारा की, नाई उस की श्रीर चलेंगे ॥ २। श्रीर बहुत चातियों के लेगा जाएंगे छीर अपक में कहिंगे वचन है जो नवी मेरी प्रजा के। मटका देते है श्रीर कि आश्री हम यहे। वा के पर्वत, पर चढ़कर याकूर्य

<sup>(</sup>१) मूल में युद्ध पवित्र करते है।। ' '(२) मूल में काला।

अपने मार्ग सिखाएगा श्रीर इम उस के पर्यो पर चलेंगे क्योंकि यद्दाया की व्यवस्था सिय्यान् से स्नीर उस का घचन यह्यालेम् से निकलेगा॥ ३। वह यहत देशों के लेगो। का न्याय करेगा खीर दूर दूर लेग की सामग्री जातिया के कारड़ों की मिटाएगा से वे अपनी तलवारे पीठकर इल के फाल श्रीर अपने माली की इंग्रिया यनाश्री तब एक जाति द्वरी जाति के विरुद्ध तलवार , फिर न, चलाएगी श्रीर लेगा जागे की युद्ध विद्या न सीखेंगे ॥ 8 व्यस्त वे व्यपनी व्यपनी दाखलता थीर बंकीर के वृक्ष तले वैठा करेगे बीर कोई उन के। डर न दिखाएँगा सेनाओं के बरे।वा ने बरी वचन दिया है॥ ५। सव राज्यों के लोग ती श्रपने श्रपने देवता का नाम लेकर चलते हैं पर हम लोग अपने परमेख्वर यहावा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेगे॥

६। यदावा की यद वासी दै कि इस समय मे प्रजा में के लंगड़ानेदारें। कीर वरवस निकाले हुके। को थीर जिन को मैंने दु.ख दिया दै उन को रक्ट्रे फर्गा ॥ २ । खीर में लगडानेहारा की बचा रख़ुंगा और दूर किये हुन्नी को एक सामर्थी जाति कर दूगा थीर यहाया उन पर सिय्ये।न् पर्वत के कपर से सदा राज्य करता रहेगा ॥ ८ । थ्रीर दे रहेर् के गुम्मट दे, दियो। नृ की पदाड़ी पदिली प्रभुता श्राचीत् यदशलेम् का गाज्य तुके मिलेगी ॥ ९ । श्रध हे सिय्योन् की घेटी तू क्यों चीख मारती है क्या तुम में कोई राजा नहीं रहा वया तुम में का युक्ति करनेदारा नाथ दुखा कि जननेदारी स्त्री की नाई तुमें पीड़ें चठती ही रहे क्योंकि प्रव तू गढ़ी में से निकलकर मैदान में घरेगी वरन बाबेल सें जाग्गी यहीं तू हुड़ाई जाएगी अर्थात् वहीं यहावा तुमे तेरे शपुकों के यम से छुडा लेगा ॥ १९ । क्षीर स्रव बहुत सी जातिया तेरे विच्छ एकट्टी द्वाकर तेरे विषय

को परमेश्वर को भवन में जाएं तब बहा हम की | किहारी कि सिर्धान अपवित्र किई जाए श्रीर हम थापनी थांग्रे। से उस की निहारे॥ १२। पर वे यही-वा की कल्पनाएं नहीं जानते न उस की युक्ति सस-भते हैं कि वह उन्हें ऐशा बटेगर लेगा जैसे खरि-द्दान में पूर्व बटेरि नाते हैं,॥,१३। है सिग्यान् उठ थीर दांव में तेरे भीगा का लाई की थार तेरे ख़री को पीतज के बना दूंगा थीर तूब दुत सी जातिये। को चूरचूर करेगी थार उन की कमाई यद्दीवा की क्रीर उन की धन संपत्ति पृथियी के प्रभु के थार उन का। धन उनार है। श्रेष के बहुत दली विक्रिय प्रार्थिक करेगी ॥ १। श्रेष के बहुत दली की स्त्रामिनी दल बांध बाधकर एकट्टी है। क्योंकि, उस ने इम लेगों की घेर लिया है वे इसारल के न्यायी के गाल पर सेटा मारेगे॥

२ । दे बेत्लेटेम् स्पाता तू रेसा हे।टा दै कि यदूदा, के इचारें में गिना नहीं जाता तीभी तुभ में से मेरे लिये एक पुरुष निकलेगा क्षा इक्षारिलया में प्रभुता करनेहारा है। गा खार उस का निकलना प्राचीन काल से वरन यानादि काल से दे।ता याया है॥ ३। इस कारण वह उन की तब ला त्यागे रहेगा जब ले। जननेहारी, जन न ले तब इसार्गलियों की पास उस-को बचे हुए भाई लाटकर उन से मिल जाएंगे॥ १। श्रीर वह खडा होकर यदेखा की दिई हुई ग्रोक्ति से श्रीर श्रपने परमेश्वर यदेवा के नाम के प्रताप से उन की चायाधी करेगा थार वे बैठे रहेगे खोकि स्रव वह पृथिवी की क्रीर ली महान् ठहरेगा ॥

थ्। खीर यह शान्ति का नूल होगा जब अवश्री हमारे देश पर चढाई करे श्रीर दमारे राजमधना में वास धरे तब इम उन के विक्द्र सात चरवाहे बरन ग्राठ प्रधान मनुष्य खडे करेगे। ई। श्रीर वे अण्यूर् के देश को बरन पैठाव के स्थानी तक निम्नोद् के देश को तलवार चलाकर मार लीने सीर खब अक्ष्मिरी लाग इमारे देश में धाएं श्रीर उस के सिवान के मीतर पांच घरे तब घही युक्प दम की उन से बचा-

*+* 1

<sup>(1)</sup> मूल में संगड़ानेहारी। (२) मूल में मिकाली हुई।
(६) भूल में किई हुई। (४) मूल में सिक्योग की घेटी।
(६) मूल में यह शलेन की घेटी। (६) मूल में हे सिंग्यान् की मेटी।

<sup>(</sup>१) मूल में सिथ्यान की बेटी। (२) मूल में बेटी। (३) - गूल में सू यहूदा के एजारा में होने से खेाटा है। (४) मूल में फाटकी।

श्रीर से पडनेहारी श्रीस श्रीर घास पर की धर्मा की किसी के लिये नहीं ठहरती सार मनुष्ये। की धाट नहीं जीइती ॥ द। पीर याक्ष्य के घर्च हुए लेगा जातियों में ग्रीर देश देश के लेगों के बीच रेंसे ठहरों। जैसे धनैले पशुक्री में सिंह वा मेह बकरियों के मुद्धा में जवान विद्य ठहरता है कि यदि बह उन के बीच से जाए ते। लताड़ता श्रीर फाडता खाएगा थार कोई बचा न सकेगा ॥ १। तेरा द्वाच तरे है। दिया चर घडे थार तरे सब मन नाम श्रेत आएं ॥

९०। यहे। वा की यह खायी है कि उस समय मै तेरे घे। हो की तेरे बीच मे से नाम कबाा श्रीर तेरे रघे। का विनाश करता। १९। श्रीर में तेरे देश में के नारी की भी नाश कदता श्रीर तेरे के दिं की का दूगा ॥ १२ । श्रीर में तेरे तन्त्र मन्त्र नाश कर्षाा थै।र तुम में ठानदे थागे न रहेगे॥ १३ । थ्रीर में सेरी खुदी हुई मूरते थेरा सेरी लाई तेरे बीच में से नाश कदंगा थीर तूथागे की सपने धाय की वनाई हुई वस्तुकी की दर्बद्यत न करेगा ॥ १८। कीर में तेरी अधेरा नाम मूरती की तेरी भूमि में से उखाड डालूंगा कीर तेरे नगरे। की विनाम करंगा। १५। थ्रीर में अन्यजातियों से जी मेरा कहा नहीं मानतीं कीप ग्रीर जलजलाइट के खाध पलटा लूंगा

ई. ज़ि बात यहावा कहता है उसे सुने। कि उठकर यहाहे। के साम्हने वादविवाद कर थीर टीसे भी तेरी युनने पाएं॥ २। चे पहाड़े। श्रीर हे पृधिवी की स्रटल नेव पदीवा का वादविवाद सुना क्यांकि यहावा का अपनी प्रजा के साथ मुकट्टमा है श्रीर वह इसारल् से बादविवाद करता है ॥ इ। वे मेरी प्रजा में ने तेरा क्या किया थीर क्या कर में तुभी चकता दिया है मेरे चिक्ट साक्षी दे ॥ अ । में तो सुक्ते मिछ देश से निकाल ले खाया थीर दासस्य के घर में से तुक्ते हुड़ा लाया थीर तेरी षागुवाई करने की मूसा दाकन थीर

रगा॥ ७। श्रीर याकून के वचे हुए लेगा बहुत मिरियम की भेज दिया॥ ५। दे मेरी प्रका स्मरस् राज्यों के बीच ऐसा काम देंगे जैसा यहीवा की कर कि मोश्राव् के राजा वालाक् ने तेरे विक्द्र कीम कर कि नेकाब के राजा वासाक ने तेरे विक्त कीन की युक्ति किई श्रीर वेार् के पुत्र विसाम ने उस की क्या सम्मति दिई स्रीर शिलीम् से शिलाल् सं की वाता का लरण कर जिस से तु यदीया के धर्म के काम समभ सकी ॥ ई। मै क्या लेकर यहे। या के सम्मुख खाक श्रीर कपर रहनेहारे परमेश्वर की साम्हने मुक् बवा में देशमञ्जलि के लिये एक एक घरस के शहरे चेकर चसको सन्मुख कार्ज ॥ ० । क्या यदे। वा दकारी मेका से वा तेल की लाखीं नदियों से प्रसन्न दीगा क्या में भाषने अपराध्य के अध्यक्ति में आपने पहिलाठे की वा व्यपने पाप के वदले में खपने अन्माये हुए किसी की दूं॥ द। से मनुष्य यस तुक्ते बता बुका है कि अच्छा वया दे श्रीर यद्दीवा तुमा से इस की क्रीड़ क्या चाइता है कि तून्याय से काम करे और कृषा से प्रीति रखे थीर अपने परमेश्वर के संग संग सिर भुकाये दृर चले ॥

ए। यहीचा इस नगर की पुकार रहा है श्रीर धुद्धि सेरे नाम का भय मानेगी दबह की थीर जा उसे दे रहा है उस की खात सुने।॥ १०। क्या श्रव लीं दुष्ट के घर में दुष्टता से पावा पुत्रा धन कीर क्रोटा रचा घिकित नदी दे। १९। समा में कपट का तराज़ सीर घटवढ़ के बटखरीं की धैली लेकर पाँचत्र ठहर सकता हूं॥ १३। यहाँ के धमयान लेगा उपद्रय का काम देखा करते है श्रीर यहा के सब रक्ष्मेहारे भूठ ब्रालते दे सार उन को मुंद से कल की आते निक्तलती हैं। 1 98 । इस कारक में तुमी मारते मारते बहुत ही घायल कर देता थ्रीर सेरे पापें के हेतु तुम की उनाइ डालता हू ॥ १८। तू खाम्या पर तृप्त न द्यामा श्रीर तेरा पैठ जलता रहेगा सीर तू अन्ती स्पत्ति लेकर चलेगा पर न बचा सकेगा और जी कुछ तूबचाभी ले उस की मैं तलवार चलाकर लुटा दूगा ॥ १५ । तू व्यास्त्रा पर लवेता नहीं तू जलपाई का तेल निकासेता पर न लगाने पास्त्रा सार दाख रादेगा पर दाखनधु

<sup>(</sup>१) मूख में चस के मुद्द में चन की जीभ धासा देनेहारी है।

रपीद् के कार्ड हुए पहुके के अपर लंगवाना ॥ २८ । प्रवित्र वस्तुशी का दीप दादन उठाये रहे और वह निस्य थार चपरास सपनी कडियों के द्वारा स्पाद की कांडियों में नीले फीते से वान्धी जाए इस रीति वह स्पोद् के कार्डे हुए पहुके पर बनी रहे थै।र खपरास स्पोद पर से पालता न होने पार ॥ २९ । थीर जब जब शायन पांचयम्यान में प्रवेश करे तव सब घर न्याय की चपरास पर वापने चुदय के जपर प्रवारतियों के नामीं की उठाये रहे जिस से यदीवा के साम्दर्न उन का स्मरण नित्य रहे ॥ ६० । थीर तू न्याय की चपरास में करोन् थीर तुम्मीन् की रखना थीर क्य जय धारन यहाया के सास्टने प्रयेश करे तथ तथ थे उस के इदय के ऊपर दों से। दाबन स्सागलियों को न्यायपटार्ध की अपने इदय के अपर यदेश्या के माम्टने नित्य उठाये रहे॥

३९। फिर रुपाद के आगे का संपूर्ण नीले रंग का यनवाना ॥ ३२ । श्रीर उस की बनावट ऐसी दें। कि उस के योज में सिर डालने के लिये केंद्र हो। भीर उम केंद्र की चारीं खीर बखतर के केंद्र की सी मक धुनी हुई कीर दी कि वद फटने न पाए॥ इड । प्यार उस के नीचेवाले घेरे में चारी ग्रार नीले यैवनी खार लार्टा रंग के कपड़े के जनार वनवाना थार उन के छोच छोच चारां जार साने की छटियां लगयाना ॥ ३४ । स्रधात एक साने की घटी थीर मक अनार फिर एक सीने की घटी श्रीर एक अनार इसी रीति यागे के नीवेयाले घेरे में चारी खार है। ॥ ३५ । श्रीर दादन उस बारो की सेवा टहल करने के समय परिना करे कि सदा सदा वह पवित्र-म्यान की मीतर यहावा की माम्दने जाए वा वाहर निकले तय तथ उस का शब्द सुनाई दे नहीं तो घए भर खाण्या ॥

इई। फिर चेरवे सेने का एक ठीका वनवाना भीर जैसे कापे से यैसे ही उस से ये याहर खोदे जाएं अर्थात यदेश्या के लिये पवित्र, ३०। श्रीर उसे नीसे फोते पर यंधाना थीर यह प्राप्ती के साम्हने पर रहे ॥ ३८। सा यह दादन की मारी पर रहे इस लिये कि एसाण्ली जी कुछ प्रियत उद्धरार्ग ग्राणीत् जितनी प्रियत्र भेटें करे उन

उस की मात्रे पर रहे जिस से यहावा उन से प्रसन्न रहें ॥

३९ । थीर भगरखे की सुदम सनी के कपड़े का षीर चारखानेवाला वनाना थीर एक पाड़ी भी मुदम सनी के कपहे की बनवाना और कारचायी काम किया इया एक फैटा भी वनवाना ॥

80 । फिर दाबन के पुत्रों के लिये भी खंगार के थीर फीटे थार टापियां बनवाना ये बस्त्र भी विभव थैर शोभा के लिये वर्ने ॥ १९ । श्रपने भाई दाइन और उस के पुत्रों की ये ही सब घस्त्र पहिनाकर उन का श्राभिष्ठेक थार संस्कार करना थार उन्हें पवित्र करना कि वे सेरे लिये वाचक का काम करें॥ श्रः। ग्रार उन के लिये चनी के कपड़े की जांचियां वनवाना जिन से उन का तन क्या रहे वे कार्ट से जांघ सें की हैं।। ४३। श्रीर जब जब दादन वा उस की पुत्र मिलापवासे संबू में प्रवेश करें वा पवित्र-स्थान में सेवा टएल करने की वेदी के पास जाएं तय तय ये उन जांधियों की पहिने रहे न ही कि धे दीप उठाकार भर जाए यह छाइन के लिये श्रीर उस की पीड़े इस की बंश की लिये भी सदा की विधि ठहरे॥

र्ट. क्रीएर उन्हें पांचत्र करने की जी का काम तुक्ते उन से करना है कि वे मेरे लिये याजक का काम करें सा यद है कि एक निर्देश वरुहा थै।र हो निर्देश मेठे लेना ॥ २। थ्रीर प्रवामीरी की राठी थ्रीर तेल से सने हुए मैदे के व्यखमीरी फुलके छीर तेल से लुपकी हुई प्राव्यमीरी की प्रपाइयां भी लेना ये सब गोहं के मैरे के बनधाना॥ ३। इन की एक टाकरी में रखकर उस टाकरी की उस बक्ट बीर उन दोनें। मेळी समेत समीप से खाना ॥ ४। फिर हायन श्रीर उस को पुत्रों की मिलापवांसे संबू को द्वार के समीप ले व्याकर क्ल से नदलाना॥ ५। तव उन वस्त्रों की

<sup>(</sup>१) यहा ग्रीर जहा महीं यानको के सस्कार वा यानकी के से सस्कार की घर्षा है। तहा जाना कि गूल का यन्दार्थ राथ भर देना या भर होना है।

<sup>(</sup>१) याचात् ज्यातिया । (३) याचात् पूर्वतार ।

पीने न पारगा।। १६। क्यों कि वे प्रोसी की विधियों में ने जो यहीवा के विरुद्ध पाप किया इस कारबा में पर पीर प्रहाब् के घराने के सब कामी पर चलते हैं। तब ली उस के क्रोध की सहता रहूंगा जब ली कि बीर उन की युक्तियों के प्रमुसार तुम चलते हैं। इस वह मेरा मुकहुमा लडकर मेरा न्याय न मुकारगा विये में तुमें उताहूंगा थीर इस नगर के रहनेहारों पर उस समय वह मुभे उज्ञियाले में निकाल ले प्रारगा थीर हथेली वजवाजगा थीर तुम मेरी प्रका की नामधराई में उस का धर्म देखा। ॥ १०। तब मेरी वैरिन वहीगी ॥

9. ह्नाय मुक्त पर क्योंकि में उस बन के समान हो गया हू जे। धूपकाल के फल तोड़ने पर द्या रही दुई दाख बीनने के समय के अन्त में था जार मुक्ते से पक्की खंजीरी की सालशा भी पर खाने के लिये को ई गुच्छा नहीं रदा । २। भक्त लेगा पृधियी पर से नाम दे। गये दे थीर मनुष्यों मे रक्त भी सीधा जन नहीं रहा वे स्य को सव ख़न के लिये घात लगाते खार जाल लगाकर अपने अपने भाई का अहेर करते है। इ। वे अपने देशनां दाधां से भली भाति बुराई करते हैं दाकिम तो कुछ मागता श्रीर न्यायी घूम लेने की तैयार रहता है और रईस मन की दुष्टता वर्णन करता है इसी प्रकार से वे सब मिल-कर जालवाजी करते हैं॥ 8। उन में से जी उत्तम से उत्तम दै से। कठीली भाड़ी के समान इ खदाई है जो सीधे से सीधा है सा कांटेवाले बाड़े से ख़रा है तेरे पदक्यो का कदा दुवा दिन वर्षात् तेरा दग्ड खाता दै से। वे श्रीघ्र चौधियां जास्त्रो॥ ५। मित्र पर विश्वास मत करे। परमामित्र पर भी भरीसा मत रक्खी वरन ष्यपनी प्यर्द्वागिन से भी संभालकर बे।सना ॥ ई। क्योक्ति पुत्र पिता का खपमान करता थीर वेटी माता और के पतोष्ट सास के विस्तृ उठती है ग्रीर एक एक जन के घर ही के लेगा शतु देते हैं।

१। पर में यदावा की खार ताकता रहूगा में खपने उद्वारकर्ता परमेख्वर की खाट जीइता रहूगा मेरा परमेख्वर मेरी सुनेगा ॥ ८। है मेरी वैरिन मुझ पर खानन्द मत कर क्वोंकि क्यों में ग्रिंच त्यों ही उद्वार मेरा खीर क्यों में खंडकार में पहुं त्यों ही पहें। यहावा मेरे लिये क्योंित का काम देगा ॥

में ने जो यहे। हा के लिक्द्व पाप किया इस कार में ति ला लों उस के की हा की सहता रहूं गा जब लों कि वह मेरा मुकटूमा लह कर मेरा न्याय न शुकाए गा उस समय हह मुमें उज्जियां से निकाल ले आए गा सीर में चस का धर्मा देखा। ॥ १०। तब मेरी दौरिन जो मुक्त से यह कहती है कि तेरा परमें इतर यही हा कहां रहा हह भी उसे देखे गी भीर लज्जा से क्येंगों में अपनी आंखों से उसे देखेंगा तब हह सड़कों की कीच की नाई लता ही जाए गी। ॥ ११। तब तेरे बाड़ों के बाधने का दिन माता है उस दिन सीमा बकाई जाय गी। १२। इस दिन अक्ट्रार से सीर मिस और महानद के बीच के देशें से लोग तेरे पास आएं गी तीमी यह देश अपने रहने हारों के कामी के कारण स्वाइ ही रहेगा।

98 । अपनी प्रका की अर्थात् अपने निक्त भाग की भेड बकरियों की जी कर्म्मेल् पर के वन में अलग बैठती है तू लाठी लिये हुए चरवाही कर वे अगले दिनों की नाईं बाधान् और गिलाइ में चरा करें॥

१५ । जैसे कि मिस देश से तेरे निकल आने के दिनों में शे वैसे हो में सस को श्रद्धुत काम दिखालंगा ॥ १६ । अन्यकातियां देखकर अपने सारे पराक्रम के विषय लजाएंगी वह अपने मुंद की हाथ से मून्दंगी थीर उन के कान बहिरे हो जाएंगे ॥ १९ । वे सर्प की नाई मिट्टी चाटंगी थीर भूमि पर के रेगनेहारे जन्तुओं की मान्ति अपने कांटों में से कापती हुई निकलंगी ॥

१८। वे हमारे परमेश्तर यहीवा के पास-घर-घराती हुई आएंगी श्रीर तुम से हर जाएंगी॥ १९। तेरे समान ऐसा ईश्तर कहां है जो श्रधममें की जमा करे श्रीर श्रपने निज भाग के बचे हुश्री के श्रपराध से पानाकानी करे वह श्रपने कीप की सदा ली बनाये नहीं रहता क्योंकि वह कर्मण में प्रीति रखता है॥ ६०। वह फिरकर हम पर दया करेगा श्रीर हमारे

<sup>(</sup>१) नूल में भाषनी गाद में, सानेवाली।

<sup>(</sup>१) मूल में कर्मील के बीच।

तू याकूब के विषय में वह सञ्चाई थीर इवाहीम से लेकर खाता साया है।

अधर्मा के कामी की लताड़ डालेगा तू उन के के विषय में यह अध्या पूरी करेगा जिस की सारे पापें की गाहिरे समुद्र में डाल देगा ॥ २१ । किरिया तू इमारे पितरों से प्राचीन काल के दिनों

बाएगा में ने तुमे दुख दिया ती है पर फिर न टूंगा॥ १६। क्योंकि यत्र मे उस का जूबा तेरी

गर्दन पर से सतारकर तेरह ढालगा फीर तेरा धन्धन

फार डालूंगा॥ १८। श्रीर यरें।या ने तेरे विषय मे

यद ग्राचा दिई है कि बारी की तेरा वंश न चले में

तेरे देवालयों में से कली ख़ीर गठी हुई मूरती की काट डालूंगा ने तेरे लिये कयर खोलूंगा क्योंकि तू ने च

है । १९५। देखे। पदाईं। पर शुभसमाचार का मुनानेदारा

श्रीर श्रान्तिका प्रचार करनेष्टारा ग्रारधा दे श्रय है

यहूदा श्रपने पर्व मान थीर श्रपनी मझते पूरी कर

क्योंकि वह ग्रोका फिर कमी तेरे बीच है। कर न

चलेगा यह पूरी रोति से नाग हुआ है।

## नहूम्।

१. निवे के विषय भारी वचन । दूसरी वारपड़ने न पाएगी ॥ १०। क्योंकि चादे वे रिक्ता को नटूस के दर्जन कांटों से उलभे दुर दें। स्वीर मदिरा के नणे में कूर की पुस्तक ॥ २। यदावा जल उठनेदारा भी हो। तीभी वे मुस्ती खूंटी की नाई भस्म ही

श्रीर पलटा सेनेद्वारा ईश्वर है यदे।या पलटा मम्म किये जाएंगे ॥ १९ । तुक्त में से एक निकला लेनेहारा और जलजलायट करनेहारा है यहाया है जो यहाया के चिरह कुकरपना करता खीर खोड़े क्याने देशियों से यलटा सेता है थीर यापने की युक्ति यांधता है। १२। यहावा यां कहता है श्रमुखीं का पाप नहीं मूलता ॥ ३। यद्याया कि चादे वे सव प्रकार समर्थ थीर बहुत मी दी विलम्ब से कीप करनेदारा थीर बहा श्रीकामान् तीभी पूरी रीति से काटे बाग्री थीर बह विलाय है श्रीर बद दोषों की किसी प्रकार से निर्दीय न ठदरास्त्रा यद्दीवा वर्वंहर थै।र स्राधी मे देव्कर चलता दे बीर बादल उस के पांबों की धूलि दें a 8। उस के घुडकने से मदानद सूख जाते दें खीर युतुद्र भी निर्जल हा जाता है बाग्रान् श्रीर कार्मेल् यान्द्रलाते यार लढाने न् की दरियाली जाती रहती है।। ५। उस को स्पर्व से पदास कांच उठते श्रीर पर्शाह्यां गल बाती दें उस को प्रताप से पृथियी बरन जात भर भी अपने सारे रहनेहारी समेत फुल चठता है। इं। उस के क्रीध का साम्दना कीन कर सकता है सीर जब उस का कीप भड़कता है सय कीन ठदर सकता उस की सलजलाएट प्राग को नाई भरकाई बाती थीर चटाने उस की गिक से फट फटकर ग्रिस्तो हैं॥ ७। यदीया सला है पंकड के दिन से वह हुक गढ़ उद्दरता है श्रीर श्रपने शरकागती की सुधि रखता दे॥ ८। पर बद ष्टमगडती पुर्द धारा से उस के स्थान का प्रन्त कर देगा थै।र अपने अनुको को। यदेडकर अंधनार में भगा देशा॥ १ । तुमं यदे। वा के विषद्ध क्या करपना कर रहे हे। यह तुम्दारा थन्त कर देशा विपत्ति

(१) मूल में. प्रथमे यमुग्री के लिये रख दिखता है।

२. स्त्यानाश करनेदारा तेरे विक्ष चक् ग्राया है गरु की हुठ कर मार्ग देखती हुई चैकिस रह खुपनी कमर कस श्रपना यस यङ्ग दें॥ २। क्योंकि यद्याया यासूय की वहाई इसारल् की वड़ाई के समान ज्यों की त्यों कर देता है उजाडनेहारीं ने उन का उजाड ता

(१) मूल में भावने पीने में मूच भीने है।।

दिया सीर दाखलता की डालियों की नाभ किया। तलवार से मारे लाएंगे बीर में तरे खहेर की पृथिवी है। इ। उस की श्रूरवीरीं की कार्ले लाल रंग से रंगी गई थीर उस के योहा लाही रंग के वस्त्र पहिने पुर हैं तैयारी के दिन रथे। का लोडा बाग की नाई चमकता है थीर माले हिलाये जाते हैं। 8। रथ यडकों ने बहुत वेंग से दांके जाते श्रीर चैकों में इधर उधर चलाये जाते है वे पलीतें के समान दिखाई देते है थीर उन का द्या विजली का सा दै। ५। बद अपने ग्रुरवीरें। की स्मरण करता है वे चलते चलते ठोकर खाते है शदरपनाह की खोर जुर्ती से जाते में थै।र कार का गुम्मट तैयार किया जाता है ॥ ई। नहरीं के द्वार ख़ले जाते थार राज-मन्दिर गलकर येठा जाता है। । यह ठटराया गया है वह नगी करके वंधुबाई में से लिई खारगी धीर उस की दासिया काती पीटती दुई पिगडुकी की नाई विलाप करेगी ॥ ८। नीनवे तो जय से यनी है तब से तलाय के समान है ताभी ये भागे जाते हैं थीर खड़े हा खड़े हा गेसा पुकारे बाने पर भी कोई मुंद नहीं फेरता ॥ १। चांदी की जुटी माने की लूटी उस के रक्खे हुए घन की बहुतायत का कुछ परिमाण नहीं थार विभव की सव प्रकार की मनमायनी सामग्री का कुछ परिमाण नहीं॥ १०। वह खाली थ्रीर कूकी थ्रीर सूनी दे। गई दै थीर मन कहा हा गया थीर पांच कांपते है थीर चन सभी की काँटेया में यही पीड़ा उठी थीर सभी के मुख का रंग उछ गया है।। १९। सिंही की यह मांद ग्रीर जवान सिंह के प्राखेट का यह स्थान कहा रहा जिस में सिए थ्रीर सिहनी डांबरुया समेत वेखटके चलती घीं ॥ १२ । सिष्ट ती व्यवने खाद्यक्यों के लिये बहुत ग्राधेर की फारता था स्रीर श्रपनी सिद्दनिया की लिये सहर का गला घोंट घोंटकर ले श्राता या श्रीर खपनी गुफास्रो स्त्रीर मान्दों की स्रधिर से भर था। १३। मेनायो के परीवा की पर वागी है कि से तेरे विषद्ध ष्ट्र थीर उस के रथीं की। भस्म करके धूंगं में चढ़ा दूशा थीर उस के बवान सिंह सरी से बीर (१) नूल में सनीयर।

पर से नाथ कहंगा थीर तेरे दूतीं का खेल फिर सुना न जाएगा ॥

३. हाय उन ख़ूनी नगरी पर वह ती कल खीर लूट के धन ने भरी पुर्द है यस्टर कूट नदीं जातों है । श र । कीड़ा की फटकार श्रीर पहिया की घडघराघट थे। रही है घोड़े कूदते फादते थीर रथ उक्रवते चसते हैं। ३। सवार चढ़ाई करते तलवारे थैार भाले विवली की नाई चमकते हैं मारे हुओं की बहुतायत थीर सोधों का धरा छेर है मुद्दीं की कुछ गानती नहीं लेगा मुद्दा से ठोकर खा खाकर चलते हैं । ४। यह सय उस प्रति सुन्दर विषया थीर निपुण टीनोइन के किनाले की बदुतायत के कारण दुषा जी किनाले के द्वारा काति जाति के लेगो। को ग्रीर टीने के द्वारा कुल कुल के लोगों की घेच डासती है। । सेनाओं के यद्दीया की यह याची है कि में तेरे विक्त हूं बीर तेरे यस्त्र की चठाकर तुमें जाति जाति के साम्दने नैगी थ्रीर राज्य राल्य के साम्दने नीच करके दिखा-कगा॥ ६। ख्रीर मे तुक्त पर छिनै।नी वस्तुरं फीककर तुमे तुच्छ कर दूंगा थे।र सब से तेरी दंसी करालगा। o। थीर जितने तुभे देखेंगे सब तेरे पास से भागकर करी कि मीनवे नाश दी गई कीन उस के कारण विलाप करे इस उस के लिये शांति देनेटारे कहां से क्रुड ले क्रारं॥ = । क्या तू क्रामीन् नगरी से घडकर हैं जो नहरे। के घोच वसी घी शीर उस की चारा थोर जल या थै।र उस के धुस थ्रीर शहरपनाह का क्षाम मदानद देता था॥ १। क्रूश् ग्रीर मिस्री छस को धर्नाग्रनित बल देते थे पूत ग्रीर लूबी तेरे यदायक थे॥ १०। तीमी लेगा उस की वन्धुवाई में ले गये थ्रीर उस के नन्धे बच्चे एक सङ्क के सिरे पर पटक दिये गये थीर उस के प्रतिष्ठित पुरुषों को लिये उन्हों ने चिट्ठी डाली ग्रीर उस के सब रईस बेडियों से जक़हें गये॥ १९। तू भी मतवाली

<sup>(</sup>१) मूरा में लूट इट महीं जाती।

होगी तू विलाय जाएगी तू भी शत्रु के हर के के समान अनिग्रामित हो जाएगी ॥ १ई। होरे मारे श्रास्य का स्थान टूंडेगी ॥ १२। तेरे सब गठ व्योपारी खाकाश के ताराग्रास से भी प्राधिक स्थान-ऐसे अजीर के बुक्षों की समान देंगी जिन में पहिले पक्षे ग्रंजीर लगे हैं। यदि वे हिलाये जाएं तो फल खानेदारे के सुद में विरोते ॥ १३ । देख तेरे लेका ना तरे वीच में है सा लुगाई हैं तेरे देश में प्रवेश करने के मार्ग तेरे शत्रुकों के लिये खिस्कुल खुले पड़े है कीर तेरे खेखडे खाग के कीर हा गये है ॥ 98 । धिर जाने के दिना को लिये पानी भर ले थीर कोटों की खांधक हुट कर कीचड़ में बाकर गारा लताड़ थै।र भट्टे को सजा ॥ १५। वर्षा तू खारा में भस्म हारा। खार तू तलवार से नाथ हो जाएगी घट येलेक् नाम टिझी की नाई तुमें निराल जाएगी येलेक नाम टिड्डी के समान कर्व नाम टिड्डी

गानित हुए टिझी कीलकर उड़ गई है। १०। तेरे मुक्तुटधारी लाग टिड्डियां से कमान श्रीर तेरे मेनापति टिब्लियों को दला को सरीखे ठहरेगों से। जाड़े के दिन में बाड़ों पर टिकते हैं पर सर्व पूर्य दिखाई देता तब माग जाते है ग्रीर कोई नहीं बानता कि वे कहां गये॥ १८। हे प्रश्रूष् के राजा तेरे ठदराये हुए चरवाहे कंघते हैं तेरे श्रूरवीर मारी नीन्द मे पड गये हैं तेरी प्रका प्रहाही पर तितर वित्तर दे। गर्ड है श्रीर कोई उन की फिर एकट्टे नहीं करता॥ १९। तेरा घाष पूज न सकेगा तेरा रोग ष्मसाध्य है जितने तेरा समाचार सुनैगे सा तेरे कपर तासी बनाएंगे क्योंकि ऐसा कीन है जिस पर लगा-तार सेरी दुष्टता का प्रभाव न पड़ा हो।

(१) जूस में दिप।

प्रगट नता है ॥

१. भारी वचन जिस की इवक्रुक् नवी ऐसा काम करने पर हूं कि चाडे वह तुम की ने दर्शन में पाया। वक्षाया भी जाए तीमी तुम उस की प्रतीति न २। दे यद्दीवा में कब लों तेरी दीवार्ड देता रहूं करोगे ॥ ६। देखी में कर्यादेयों की उभारने पर हू धीर तून सुने में तुक्त से उपद्रव उपद्रव रेसा वे क्रूर थीर उतावली करनेहारी जाति के हैं जी पराये चिल्लाता हू और तू उद्घार नहीं करता ॥ ३। तू वास्त्याना के खाँघकारी द्वाने के लिये पृथियो भर मुभी ब्यों यनर्थ काम दिखाता छै।र क्या कारण है में फैल खाते है ॥ ७। वह मयानक छै।र दरावनी है कि तू आप उत्पात की देखता रहता है श्रीर मेरे उस का विचार श्रीर उस की वहाई उसी से देाती सम्बने लूट पाट थ्रीर उपद्रव होते रहते है थार है। द। थ्रीर उन के घोड़े चीतां से भी श्राधिक भगड़ा हुआ करता थीर वादविवाद बढ़ता जाता विग्न चलनेहारे थीर संक की पहर करते हुए हुंडारीं है ॥ 8। इस को कारण व्यवस्था ढीली हो जाती से भी श्राधिक क्रूर है श्रीर उस के सवार दूर दूर है श्रीर न्दाय कभी नहीं प्रगट होता दुष्ट लोग धर्मी फैल जाते है श्रीर शहर पर अपटनेहारे उकार्ख को को घेर लेते हैं थीर इस कारण न्याय उसटा होकर माई कपट्टा मारते है। १। वह सब के सब उपद्रव कारने को बाता है वे मुख साम्दने की छोर धा प्रन्यवातिया की छोर चित्त लगाकर देखे। किये दुए हैं छोर वे वंधुयों की बालू के किन्का बीर बहुत ही विकित दी क्योंकि में तुम्हारे दिनों में के समान बटोरते हैं ॥ १०। खीर छह राजामी की

ठट्री में घसाता और दाकिमी का उपदास करता। दै यह सब हुक् गठे। पर भी एंसता क्योकि वह धुस वाधकार<sup>६</sup> उन को ले सेता है ॥ ११ । तव वह ष्ठायुकी नाई चला खारगा छीर गर्जादा छोडकर दोषी ठदरेगा उस का यल दी उस का देवता है।

१२। हे मेरे परमेश्वर यहावा हे मेरे पवित्र र्फायर क्या तू अनादि काल से नटी दे इस कारण इम लाग नहीं मरने के दे यदेखा तू ने उस की न्याय करने के लिये ठइराया द्वागा है घटान तू ने चलछना देने के लिये उस की वैठाया है। १३। तू ता रेसा गुड़ दै कि घुराई का देख नही सकता श्रीर उत्पात की देखकर चुप नहीं रद्य सकता फिर तू विश्वासघातिया का क्या देखता रहता थार जब दुष्ट उस की जी उस से कम दीवी है निगल जाता है तय तूक्यों चुप रहता है। १८। श्रीर तूक्यों मनुष्या की समुद्र की मर्कालया के खीर छन रेगाने-धारे जन्तुओं के समान जिन के राजा नदी दोता कर देता है।। १५। यह उन सब मनुष्यों के। बंधी से पक्रडकर चठा लेता थीर खाल में घसीट लेता बीर महाजाल में फंसा लेता है इस कारण घड षानोन्दत खार ममन रहता है। १६। इस कारण वद भपने जास के साम्दने वाल चढाता ग्रीर अपने महाबाल के प्राग्ने धूप जलाता है क्वोंकि दन्दीं के द्वारा उस का भाग पूछ दोला थीर इस का भे। जन चिक्रना दोता है ॥ १९। पर वर्गा धर इस कारण जाल की खाली कर देशा और जाति जाति के लागा का लगातार निर्धयता से घात करने पाएगा ॥

र• में खपने पहरे पर खडा हूगा थार गुम्मट पर ठहरा रहूगा थार ताकता रहूगा कि देर्स सुक्त से वह क्या करेगा श्रीर मे व्ययने दिये दुए उलदने के विषय क्या कट्टं ॥ २। यदे।या ने मुक्त से कदा दर्शन की दात लिख दे वरन पटियामा पर साफ साफ लिख दे वे सहज से पकी जाएं। ॥ ३ । क्योकि इस दर्शन की द्यात नियत

समय में पूरो रानेहारी है धरन इस की पूरी दीने का समय वेग जाता है जार इस में घोखा न होगा से चाहे इस में विसम्ब हो तै।भी उस की बाट जीहता रद्दना क्वोंकि यद निश्चय पूरी द्वागी श्रीर इस में अवेर न दोगी ॥ ४ । देख उस का मन फूला दुआ यै वह सीधा नहीं दै पर धर्मी क्याने विख्यास के द्वारा जीता रहेगा ॥ ५ । फिर दाखमधु से घोखा होता है खदंजारी पुरुष घर में नहीं रहता श्रीर उस की लालमा स्रधालाक को मी पूरी नहीं दोती स्रोर मृत्यु को नाई उस का पेट नहीं भरता अर्थात् वह सब जातियों की प्रपने पास खीच लेता थ्रीर सब देशों के लोगों की। प्रपने पास रकट्टे कर रखता है ॥ ६ । क्या घे सब उस का द्रष्टान्त चलाक्षर श्रीर उस पर ताना मारवार न करेगे कि हाय उस पर जी पराया धन क्रीन क्रीनकर धनवान हा जाता है। क्रय सीं। हाय उर पर जे। श्रपना घर बग्धक की वस्तुकों से भर लेता है॥०। क्या वे लेगा प्रचानक न रहेंगे ने। तृम से ब्यान लेंगे थीर क्या ये न जारोंगे का तुक्त की सकट में डालेंगे थीर क्या तू उन से लूटा न जारगा ॥ ८ । तू ने जी बहुत मी चातियों की लूट लिया दे सब बचे हुए लेगा तुमी मी लूट लेंगे इस का कारण मनुष्यों का खून दे छैं।र वद उपद्रव भी जा तू ने इस देश श्रीर राजधानी श्रीर इस के संख रहनेहारी पर किया है।

१। इाय उस पर की अपने घर के लिये अन्याय से लाभ का लोभी है इस लिये कि वह प्रापना घ्रीमला जंचे स्थान मे धनाकर विपत्ति से बचे ॥ ९०। तूने घटुत सी जातियों को काट डालकर श्रपने घर के लिये लड़जा की युक्ति बांधी खीर अपने ही प्राया की छानि किई है।। १३। क्योंकि छर की भीत का प्रत्यर दोदाई देता धीर उस की छत की कही उन को स्वर में स्वर मिला देती है।

१२। धाय उस पर के। ख़न कर करको नगर के। वनाता थीर क्उंटिलता कर करके गढ़ी की दृढ़ करता है ॥ १३ । देखे। वया यह सेनाओं के यदावा

<sup>(</sup>१) मूल में पूलि का देर सगाकर। (२) मूल में क्वा उत्तर दू। (१) मृल में जिस से उस का पढाने हारा दै। है ।

<sup>(</sup>१) मूल में यरम यह भानत की ग्रेगर हामती हैं। (२) मूल में निरुषय ग्राहगी।

की जीर से नहीं देशता कि देश देश के लेगा परिश्रम तो करते हैं पर वह खाग का कीर होने की दीता है खीर राज्य राज्य के लेगा धक जाते तो है पर व्यर्थ ही ठहरेगा ॥ १८ । क्योंकि पृष्यियो पहाया की महिमा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसे समुद्र जल से ॥

१५। द्वाय उस पर की प्रापन पहेंग्सी की मंदिरा पिलाता छीर उस में विप्र मिलाकर उस की मत-वाला कर देता है कि वह उस की नगा देखे। १६। तू महिमा की उन्ती अपमान ही से भर गया तू भी पी जा छीर तू खतनाहीन है जो कटोरा यहांवा के दिवने हाथ में रहता है का ह्यामकर तेरी छीर भी जाएगा छीर तेरा विभव तेरी छांट से अगुद्ध हो जाएगा। १०। क्योंकि लखानान् में जो उपद्रव तेरा किया हुआ है छीर वहां के पशुग्री पर तेरा किया हुआ उत्पात जिस से वे भयभीत हो गये थे तुम पर आ पहेंगे यह मनुष्यो के दून छीर उस उपद्रव के कारण से होगा जो इस देश छीर राजधानी छीर इस के सब रहनेहारी पर किया गया है।

१८ । खुदी हुई गूरत में क्या लाम देखकर धनानेहारे ने उसे खोदा है फिर मूठ पर चलानेहारी ठली
हुई मूरत में क्या लाम देखकर ठालनेहारे ने उस
पर पतना भरेखा रक्त्वा है कि अनवेल और
निकम्मी मूरत बनार ॥ १८ । हाय उस पर तो काठ
से कहता हैं कि जाग वा अनवेल पत्था से कि
उठ क्या वह सिखारगा देखे। वह सेने चादी में
मठा हुआ तो है पर उस में आत्मा नहीं है ॥ २० ।
यदीवा अपने पवित्र मन्दिर में है समस्त पृथिवी
उस की साम्हने लुपकी रहे ॥

के क्ष्म बिक्क नवी की प्रार्थना । शिग्योगोनीत् की रीति पर॥ २: 'यद्दीवा में तेरी कीर्त्ति पुनकर हर गया दे व्हावा बरसें के बीतते श्रपने काम में फिर हाथ स्ताा खरसें के बीतते तू एस की प्रगट कर क्रोध करते हुए भी दया करना न भूल ॥ ३। ईश्वर तेमान् से अर्थात् पवित्र रंकर पारान् पर्वत से प्रा रहा है। सेला।

उस का तेज खाकाश पर काया हुआ है जीर पृश्चिती उस की स्तुति से परिपूर्ण हुई है ॥ 8। कार उस की ज्येति सूर्य की भी है उस के हाथ से किर्यो निकल रही हैं और उस का सामर्थ्य किया हुआ है ॥ ५। उस के खागे मरी फैल रही है जीर उस के पीड़े पीड़े महाद्वर निकल रहा है ॥ ६। वह खड़ा दोकर पृथिवी की खांक रहा है वह जाति जाति की खांख दिखाकर घवरा रहा है

कीर सनातन पर्वतं तितर वितर ये रहे हैं कीर सनातन की प्रहाशियां मुक्त रही है उस की गति सदा एक सी रहती है। है। मुक्ते कूषान् के तंब्र में रहनेहारे दुख से दबे देख पसते हैं

खैर मिद्रान् देश के हरे घरधरा रहे हैं।

द । क्या यदीवा नदियों पर रिसियाया है
क्या तेरा कीप नदियों पर भड़का है
क्या तेरी जलजलाइट समुद्र पर भड़की है
तू अपने घोड़ा पर खीर चहार करनेधाले रथी पर
चठकर आ रहा है।

र । तेरा धनुष खोल में से निकाला हुआ है
तेरे दग्ड का वचन किरिया के साथ हुआ है
तू धरती की फाड़कर बहुत सी निदयां निकाल
रहा है।

१०। पदाह तुमें देखकर कांप उठे हैं आंधी चल रही है पानी पह रहा है ग्रांहरा सागर वोलता थीर हाथ उठाता है ११। सूर्य थीर चंद्रमा अपने अपने स्थान में ठक्षरे हैं॥

तेरे तीरों के चलने से क्योति चौर तेरे भाले के चमकने से प्रकाश है। रहा है।

<sup>(</sup>१) मूल ने जीने जाल समुद्र की दायता है।

तू क्रोध में आकर पृथिवी पर चलता हुआ जाति जाति की कीप से दावता जा रहा है। १ । तू अप्रपनी प्रजा को उद्घार के लिये निकला यार्थात् यापने याभिषिक्त के स्या दीकर उद्घार के लिये निकला

तू दुष्ट के घर के सिर की फी हकर उस की गले लीं नेघ की उदाह रहा है। नेसा। 98। तू उस के ये। हाथों के सिरी की उस को वर्की से हेद देता है

वे मुम को तितर वितर करने के लिये प्रांधी की नार्ड तो आये

श्रीर दीन लेगों की घात लगाकर मार डालने की आशा से दुलसते आये ॥

१५। तू छपने घोड़ों समेत समुद्र पर प्रार्थात् बहुत जल के छेर पर चला है। १६। यद सब सुनते ही मेरा कलेका प्रत्यरा

उठा मेरे होठ काप गवे

(१) नूल में गले ले। नेव नगी करनी।

मेरी इड्रिया पिराने लगी स्रीर मे खड़े खडे कांच ਚਨਾ कि मै उस दिन की बाट शान्ति से जीहता रह

जब दल बाधकर प्रजा चढ़ाई करे। १०। क्यों कि चाइन तो श्रंकीरके वृत्तों से पूल

श्रीर न दाखलताश्रों से फल लग्ने श्रीर जलपाई को श्रृत से कोवल धे। खा पाया

थीर खेतीं से श्रन न उपने थीर न ते। भेड़शालाधों में भेड़ बकारियां रह जाएं श्रीर न शानों मे शाय बैल रहे. १८। तेमो मै यद्यावा के कारण दुलसुगा थीर अपने चहारकत्ता परमेश्वर के इतु मगन

हुगा ॥ ९९ । यदेश्या प्रभु मेरा बलमूल है क्षीर बह मेरे पांच हरियों के से करेगा थे।र मुक्त को मेरे ऊंचे स्थानें पर चलारगा ॥

प्रधान चलानेहार के लिये नेरे तारवाले वाला के नाय।

### सपन्याह्।

योशिय्याह के दिनों में यहाया का जा वसम सपन्याह को पास पहुचा को दिक्कियाध् के पुत्र अमर्याद् का परपाता खीर गदर्याद् का प्रोता श्रीर कूशी का पुत्र था॥ २। में धरती पर से सब का अन्त कर दूंगा यदीवा की

मही वाणी है। इ। मैं मनुष्य ग्रीर पशु दोनी का श्रना कर दूशा में आकाश के पविषे श्रीर समुद्र की मक्रोंलिया का बीर दुष्टीं समेत उन की रक्ष्यी हुई ठीकरी का भी श्रन्त कर दूगा में मनुष्यजाति को भी धरती पर से नाम कर डालुंगां यद्दावा की उस की खोख में लगे उन का भी में पाम कर डालूंगा॥

१ अमिन के पुत्र यहूदा के राजा यही वासी है। । श्रीर में यहूदा पर श्रीर यह-श्रलेम् के सब रहनेहारी पर हाथ उठाऊँगा ग्रीर इस स्थान में बाल् के बचे हुयी की बीर यासकी समेत देवताओं के पुर्वारिया के नाम की नाश कर दूंगा॥ . ५। थ्रीर की लोग ग्रापने श्रापने घरंकी कतं पर स्राकाश के गया की दग्छवत् करते श्रीर की लीग दग्डवत् करते हुए इधर ता यहावा की सेवा करने की किरिया खाते श्रीर श्रपने मेालेक् की मी किरिया खाते हैं, ६। श्रीर जी यहावा के पीछे चलने से फिर गये है थ्रीर सिन्दों ने न तो यद्दीवा की कूंकान

 । प्रमु यहीवा के साम्दने चुपके रही क्योंकि पहाला का दिन निकट है पहाला ने यन सिंह निया थीर अपने नेधतर्रायों की पवित्र किया है। ८। श्रीर यहीवा के यज्ञ के दिन में दाकिमी श्रीर राजकुमारी की और जितने परदेश के यस्त पहिना कारते दें चन की भी दगड दूगा॥ १। ग्रीर चस दिन में उन सभा की दगड़ दूगा ने। हेवडी की लांघते थीर अपने स्वामी के घर की उपद्रव थीर कल से भर देते है। १०। ग्रीर यदावा की यह वाणी है कि उस दिन महली फाटक के पास चिल्लाहर का श्रीर नये टोले में हाहाकार का श्रीर टीलें। पर घडी धडाम का शब्द होगा॥ १९। रे मक्तेश के रहनेहारी द्याय द्वाय करे। क्योंकि सद्य व्योपारी मिट गये जितने चांदी से सदे घे उन सब का नाम है। गया धै ॥ १२ । उस समय मै दीयक लिये द्वर यदशलेम् मे हुड़ ठांड़ कदंगा थार जा लेगा थिराये एए दाखनपु के बनान बैठे दुर मन में कदते हैं कि यदाया न तो भला करेगा श्रीर न दुरा उन के। में दग्छ दूगा ॥ १२। सा उन की धन संपत्ति लूटी जाएगी ग्रीर उन के घर उजाइ दोंगे वे घर ते। वनाएंगे पर उन में रहने न पारंगे थीर वे दाख की वारिया ता लगा-रंगे पर उन से दाखमधु पीने न पारंगे॥ १४। यदीया का मयानक दिन निकट है वह बहुत वेग से नियराता चला प्राता है यदीया के दिन का ग्रव्य तुन पहता है वदा वीर दुख के मारे चिल्लाता है। १५। यह राष का दिन चागा बह सकट खैार सर्कती का दिन वह उजाइ ग्रीर रखाड़ का दिन वह ग्रेसेर ग्रीर घोर श्रंधकार का दिन घट वादल श्रीर काली घटा का दिन द्वीगा॥ १६। घट गढवाले नगरीं श्रीर जस गुम्मटो को विकद्व नरसिंगा फूजने ग्रीर लल-कारने का दिन दोगा ॥ १०। चार में मनुष्यों की सकट से डालूंगा थीर वे अंधी की नाई चलेंगे क्योंकि उन्हों ने यदे। या के विक्रम पाप किया दै थीर उन का लेखू धूलि के समान ग्रीर उन का मांस विष्ठा के सरीका फेंक दिया जाएगा॥ १८।

श्रीर यद्दोवा के रेाय के दिन में न तो चांदी से उन का वचाय द्दोगा श्रीर न सेने से क्योंकि उस के जलन की ग्राम से सारी पृष्यियी भस्म द्दा जास्मी क्योंकि वह तो पृष्यियी के सारे रहनेहारी के। ध्यस्याकर उन का ग्रन्स कर दालेगा ॥

रे हो निर्लंड जाति के लेगी। एकट्टे दें। इस से पहिले एकट्टे हो कि दगह की बाचा पूरी दी जार श्रीर वनाव का दिन भूसी की नाई निकल जार धार प्रदाया का भड़कता हुआ क्रीप तुम पर क्रा पर्छे श्रीर यद्दीया क्री क्रीप का दिन तुम पर प्रारा ३। दे पृष्यियी के मय नम ले।गो। द यद्दीवा के नियम के माननेदारी उस की इंदली रदे। धर्मा के। ढूढ़े। नम्रता का ढूढ़े। का बाने तुम यदीया के कीप की दिन से शरण पाश्री॥ ४। क्योकि अस्ता ते। निर्वन श्रीर श्रम्जलीन् उनाद् शे बाएगा प्रश्रीद् के निद्याची दिनदुपदरी निकारा दिये वाएंगे थार एक्रीन् उदाहा साएगा॥ ॥। द्वाय चमुद्रतीर के रहनेहारी पर घाय करेती काति पर छे फनान् दे पलिश्तियों के देश बरीया का वचन तेरे विक्ह दें में तुक्त की ऐसा नाग्न कदंगा कि तुक्त सं कोई न रदेगा ॥ ई। छीर उनी समुद्रतीर पर चरवाही की घरे। खैार भेड़्यालाख्री समेत घराई ही घराई हाती। ०। पार्थात् वधी यमुद्रतीर यष्ट्रदा के घराने के वसे दुखी की मिलेगी वे उस पर चराण्यों वे लक्ष्यलीन् के छोडे दुए घरा में माभा का लेटेरी कोरिक उन का परमेश्यर यदे। या उन की मुधि लेकर उन की यन्धुकी की लै।टा से जाएगा ॥ द। मीकाव् ने जो मेरी प्रजा की नामधराई थ्रीर श्रम्मोनिया ने जो उस की निन्दा करके उस के देश की सीमा पर चढ़ाई किई से मेरे काना तक पहुची है। रा इस कारख इसारल् के परमेश्वर सेनार्थी के बद्दाया की यह वाखी है कि मेरे जीवन की मेा निश्चय माखाव् सदोम् के समान कार प्रम्मानी प्रमारा के तुल्य विच्छूपेड़े। के स्थान थ्रीर लान की स्नानियां हैं। बार्रों खेर सदा ले। उनहें रहेंगे थ्रीर मेरी प्रजा

<sup>, (</sup>१) मूल में चहेला।

<sup>(</sup>१) वा देश । (२) धके ग्यान्य का यार्थ च साद हि।

के वर्व हुए उन को लूटी। श्रीर मेरी जाति के रहे वह श्रपना न्याय भार भार प्रगट करता है चूकता हुए लीग चन की अपने भाग मे पाएँगे॥ १०। यह चन के शर्ख का पलटा होगा **चन्हों ने ते। सेनाओं** को यहावा की प्रका की नामधराई किई श्रीर उस पर बहाई मारी है॥ १९। यद्दीया उन की हरावना रिखार्ड देगा वह पृथिवी भर के देवताथीं की मुखें मार डालेगा थैर अन्यजातियों के सब द्वीपों के निवासी श्रपने श्रपने स्थान से उस की दग्रहवत् करेगी॥ १२। हे क्रिशियो तुम भी मेरी तलवार से मारे जायोगी। १३। वह अपना राण उत्तर दिशा की स्रोर बठाकर ष्प्रशृर् की नाश करेगा थीर नीनवे की उजाड़ बरन जंगल के समान निर्जल कर देगा ॥ 98 । श्रीर उस के बीच में सुगड के सब जाति के बनैले पशु भुगड के स्यड वैठेंगे ख़ीर उस के खंभी की कंगनियां पर धनेश खीर यादी दोनों रात की बसेरा करेंगे खीर उसकी खिड़ कियों में बीला करेंगे उस की डेबर्किया मूनी पही रहेगी और देवदार की लक्डी उद्यारी जाएगी। १५। यह ता बची नगरी है जा दुलवता ख्रीर निहर वैठा रहता था श्रीर सेचता था कि मै ही दूं श्रीर मुक्ते छोड़ कोई दै ही नही पर खब यह उजाड़ खीर वनैते पशुद्धों के वैठने का स्थान वन गया है यहां ला कि जो कोई इस के पास दोकर चले से। इधेली वनारगा छोर छाच चमकारगा॥

रे हाय बलवा करनेहारी छैार बशुह छैार बन्धेर से भरी हुई नगरी पर॥ २। उस ने मेरी नहीं सुनी उसे ने तादना से नहीं माना उस ने यहाळा पर मरीसा नहीं रक्ष्या यह श्रुपने परमेश्वर के समीप नहीं साई ॥ ३। इस मे को दाकिस गरजनेदारे सिंह ठहरे इस को न्यायी सांक को प्रहेर करनेहारे छुड़ार हैं जो बिहान के लिये कुछ नहीं छोड़ते॥ ४। इस को नखी फूचर वकनेदारे और विक्रवासघाती हैं इस के याजकों ने पवित्रस्थान की श्रशुद्ध धीर व्यवस्था में खींचखांच किई है। ५। मै यहीवा जी उस के योच में है से। धर्मी है वह कुटिलता न करेगा

नहीं पर कुटिल जन की लास आती ही नहीं है धै। में ने अन्यवातियों की नाश किया यहां लों कि उन के कोनेवाले गुम्मट उत्तह गये में ने उन की सहसों का पूनी किया यहां लों कि कोई उन पर नहीं चलता उन की नगर यहां लीं नाश हुए कि उन में कोई मनुष्य खरन कोई भी प्रायी नहीं रहा॥ छ। मैं ने कहा अब ता तू मेरा भय मानेगी श्रीर मेरी ताडुना श्रामीकार करेगी जिस से उस का धाम उस सब की प्रनुसार जी में ने ठहराया घा नाग्र न दे। पर वे सब प्रकार के बहे बहे काम करने लगे ॥ ८। इस कारण यहोवा की यह वाणी है कि जब ले। मै नाश करने की न उठ्ठं तब ली तुस मेरी बाट बोहते रहा में ने यह ठाना है कि बाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों की में एकट्टा क बंगा कि उन पर अपने की प की आग पूरी रीति से महकाकं स्थोंकि समस्त पृथियो मेरी बलन की साम से भरम हो जाएशी ॥ १। और उस समय में देश देश के लेगों से एक नई श्रीर शुद्ध भाषा खुलवाकगा कि वे सब के सब यहावा से प्रार्थना करें श्रीर एक मन से कांधा जाे हुए उस की सेवा करे॥ १०। मेरी तितर वितर किई हुई प्रजा मुभ से बिनती करती हुई मेरी भेंट बनकर प्राएगी॥ १९। उस दिन क्या तू अपने सब बड़े से बड़े कामीं से जिन करके तू मुभा से फिर गई लज्जित न देशी उस समय ता में तेरे बीच से सब फूले हुए घस-डियों की दूर करगा और तू मेरे पार्वत्र पर्वत पर फिर कमी घोंसमान न करेगी ॥ १३ । और मै सेरे बीच मे दीन और कंगाल लागों का एक दल बचा खुंबेगा और वे यहावा के नाम की शरख लेंगे॥ १३ । इस्राएल् को घचे द्वुए लेगा न ते। कुटिसता करेंगे और न फूठ बोसेंगे और न उन को मुद्द से छल की खाते निकर्लगी वे चरेग स्रोत

<sup>(</sup>१) मूल में धापना खेंगे।

<sup>(</sup>१) मूल में रहनेहारा।

<sup>(</sup>२) मूस में एक क्वे या पीठ से।

<sup>(</sup>३) मूल में किये हुंग्रेग की घेटी।

<sup>(8)</sup> मूल में मुद्द में खली श्रीम पाई सायगी।

वैठा करेगे थैं।र कोई डरानेशारा न होगा॥ | रशते है उन को मैं एकट्टा करंगा क्योंकि वे तेरे ते। जायसम्बद्धार कर है यहमलेस अपने सारे सन से श्रानन्द कर थीर हुलस ॥ १५ । यदे। य तेरा दगह भेगाना बन्द किया थैंग तेरा शतु दूर चुपका रदेशा फिर कवे स्थर से शाला हुआ तेरे फैला दूशा यदेशवा का यदी वक्षन है। कारख मरान दोशा ॥

१८। जो लोग नियत पर्व के विषय खेरित (1) नूल में सिरयान की मेटी । (२) मूख में बरुशक्षेम् की बेटी।

98 । चे सिय्योन् अचे स्वर से जा दे इसारल् हैं जीर उस की नामधराई उन की बोक जान पहली है।। १९। उस समय में उन सभी से का तुमें दु.ख देते हैं उचित यतीय करंगा थीर लंग-ड्रानेटारीं<sup>1</sup> की चंगा लगंगा थीर धरवस निकालें किया दवारल का राजा यदे। यो येथ दुयों की रकट्टा फराा थीर जिन की लजा में है से तू फिर विपत्ति न भागेगी ॥ १६। की चर्चा समस्त पृथियी पर फैली है उन की उस समय यहणलेम से यह कहा जाएगा कि मत प्रशंसा थीर की ति सब कही फैलालंगा। ॥ २०। हर थार विग्यान् से यह कि तेरे दाथ कीले न पहने उसी समय में तुम्हें ले आ दंगा थीर उसी समय मे पारं॥ १७। तेरा परमेश्वर यद्योवा तेरे योच में है तुम्हें एकट्ठा करता है। तम्हारे मामने यह चढ़ार करने में पराक्रमी है यह तेरे कारण तुम्हारे वन्धुका की लीटा लालगा तथ पृष्टियों की खानन्द में मान पागा यह जपने प्रेम के मारे चारी चातियों के योच तुम्हारी कीर्ति थार प्रशंसा

र्• द्वारा राखा के दूसरे बरस के कठवें दि। तुम ने बीया बहुत पर लवा घोड़ा तुम खाते महीने के पहिले दिन पदीवा है। पर पेट नहीं भरता तुम बीते है। पर प्यास नहीं का यह बचन दारा निर्वा को द्वारा जाल्तीरल के बुक्ती तुम कपड़े पहिनते पर गरमाते नहीं स्रीर जी पुत्र जनब्बावेल् के पास जा यहूदा का श्राधिपति मज़ूरी कमाता है से उसे कमाकर फठी हुई चैली था और यदीवादाक् की एत्र यदीशू महायासक की में डाल देता है। । सेनाग्री का यदे। हा तुम से पास पहुचा कि, २ । सेनाओं का यद्दीया यें कदता यें कदता है कि अपनी खपनी खाल चलन की है कि यें लेश तो कहते हैं कि यहावा का भवन होती ॥ द। यहार पर चढ़कर सकडी से सामी बनाने के। इमारे जाने का समय जमी नहीं है॥ जीर इस मवन के। बनायों बीर में उस की देखकर इ। फिर यहीवा का यह वचन छामी नवी के द्वारा प्रसन्न हूंगा खीर मेरी महिमा होसी यहीवा का यही पहुचा कि, 8 । व्या तुम्हारे लिये अपने कत्याले वचन है ॥ १ । तुम ने वहुत उपस की ग्राणा रक्सी घरों से रहने का समय है थीर यह अथन उजाड़ पर देखे। धाड़ी ही है फिर जय तुम उसे घर ले पहा है तथा से अब सेनायों का यदेश्या यों कदता आये तय में ने उस की उसा दिया मेनायों के है कि अपनी अपनी चाल चलने की मेचि। विचारी॥ यहावा की यह वाजी है कि इस का प्या कार

<sup>(</sup>१) भूम में सगदानेतारी। (२) मूख में निकासी हुई।

<sup>(</sup>३) मूल ने उन का प्रजसा चार की सि ठएराजगा।

<sup>(8)</sup> मूल में तुम की कीति कीर प्रमुख उददावता।

पवित्र मुक्ट की रखना॥ ७। तब स्रभियेक का तेल ले उस के सिर पर डालकर उस का श्रीभेषेक करना॥ ८। फिर उस के पुत्री की समीप ले आकर उन की श्रीगरखे पहिनाना ॥ १। श्रीर उन के श्रर्थात् हास्न थीर उस के पुत्री के फेटे बांधना थार उन के सिर पर ट्रीपियां रखना जिस से याजक की पद का **उन को प्राप्त दोना सदा को विधि ठहरे दसी प्रकार** द्यादन थीर उस के पुत्री का संस्कार करना ॥ १०। थीर बढ़डे की मिलापवाले तब्र के साम्हने समीप ले ग्राना थार दादन थार उस के पुत्र वकड़े के सिर धर खपने खपने हाथ टेकी ॥ १९। तब उस बक्हे की यद्दीवा के आगे मिलापवाले तंब्र के द्वार पर व्यक्ति करना॥ १२। और वरूढ़े के लेडू में से कुरु लेकर अपनी उंगली से बेदी के सींगों पर लगाना थीर थीर सब लाडू की बेदी की पाये पर उड़ेल देना ॥ १३ । धीर जिस चरवी से श्रनारिया कपी रहती है थार जा भिल्ली अन्तेज के ऊपर देशती है **उन दोनों को गुर्दें। ग्रैार उन पर की चरबी** समेत लेकर सब की बेदी पर जलाना॥ १८। स्रीर बकड़े का मांस श्रीर खाल श्रीर ग्रीवर कावनी से वाहर खारा में बला देना क्योंकि यह पापर्वालपशु देशसा। १५। फिर एक मेठा लेना श्रीर दावन श्रीर उस के पुत्र उस के सिर पर अपने अपने द्वाध टेकीं॥ १६। तब उस मेढ़े के। वर्षि करना ग्रीर उस का लाहू लेकर घेदी पर चारा खार क्रिडकना॥ १०। खार उस मेठे की टुकडे टुकड़े काटना बीर उस की श्रन्तरिया थीर पैरों की भ्रोकर उस की टुकडीं थीर सिर के कपर रखना॥ १८ । तव उस सारे में के की वेदी पर सताना वर 🖁 वदीवा के लिये द्वामवति द्वागा वद सुखदायक ुत्रध श्रीर यहावा के लिये इव्य' होगा॥ ९९। फिर धूसरे मेळे की। लेनर धीर दादन थीर एस के पुत्र उस के किर पर श्रयने श्रयने द्वाध टेर्के॥

लिकार दावन की खेगारखा खेरि स्पोद् का वागा देश। तर्व उस मेठे की वित करना खेर उस की पहिनाना थ्रीर रपोद् थ्रीर चपरास बांधना थ्रीर लिखू में से कुंक लेकर द्वादन थ्रीर उस के पुत्री के रिपाद् का काठ़ा दुर्था पटुका भी खांधना॥ ६। थीर दिंहने काम के सिरे पर थीर उन के दिंहने द्वाष इस के सिर पर पगड़ी के रखना और पगड़ी पर छैर दहिने पांव के अंगूठी पर लगाना श्रीर लोडू को वेदी पर चारों खोर किहक देना ॥ २९। फिर चेदी पर के लाष्ट्र श्रीर श्रीभिषेक के तेल इन दोनी में से कुछ कुछ लेकर दादन थीर उस के वस्त्री पर थीर उस के पुत्रों थीर उन के यस्त्री पर भी किडक देना तल वह अपने वस्त्री समेत थीर सस के पुत्र भो अपने अपने वस्तों समेत पवित्र दे जाएंगे ॥ २२। तव मेढे की सस्कारवाला ज्ञानकर उस में से चरवी और मीटी पूछ की थीर निर्म चरवी से खन्तरियां उपी रहतीं हैं उस की ख़ीर कलेजे पर की फिल्ली की श्रीर चरबी समेत दोनी ग़र्दा की थ्रीर दक्षिने पुट्टे की लेना॥ २३। थ्रीर स्रखेमीरी राटी की टोकरी जा यदावा के बाग धरी देशी चस में से भी एक राटी **थो**र तेल से सने हुएँ मैदे का एक मुलका श्रीर एक पपडी लेकर, 28। इन सभी को दावन और उस के पुत्रों के दायों में रखकर दिलाये जाने की भेंट करके यहावा के आगे हिलाना ॥ २५। तव उन वस्तुओं की उन के दायों से लेकर दोमवलि के ऊपर वेदी पर जला देना जिस से वे यहोवा के साम्हने वढ़कर सुखदायक सुरांघ ठहरे वह ती पहीवा के लिये इव्य द्वागी । २६। फिर हायन के संस्कार का जा मेठा हागा उस की काती के। लेकर हिलाये जाने की भेंट करके यहावा के श्रागे हिलाना श्रीर वह तेरा भाग ठहरेगा ॥ २०। श्रीर हाइन श्रीर उस के पुत्रों के संस्कार का जी मेठा होगा उस में से दिलाये जाने की भेटवाली कारी जा हिलाई जाएगी थार उठाये जाने की मेंटवाला पुट्टा जो उठाया जाएगा इन दोना की पवित्र ठहराना, २८। कि ये सदा की विधि की रीति पर इक्षारिलयों की खोर से उस का खैर उस के पुत्री का माग ठहरे क्योंकि ये उठाये जाने की भेंट ठहरी है सा यह इसार्शेलयों की ग्रोर से उन के मेल्कॉल्यों में ये यहीया के लिये उठाये जाने की भेट हीगी। २ । ग्रीर हारून को जी पवित्र वस्त्र होतो से। उस

45

<sup>(</sup>१) अर्थात् सा यस्तु आंग्न में ब्रास्क पदाइ साम ।

है क्या यह नहीं कि मेरा भवन ते। उजाड़ पड़ा है वाध थार यहावा को यह भी वाथी है कि हे देश थार तुम अपने थपने घर के लिये दी हु धूप करते हो ॥ १०। इस कारण आजाश से थास शिरनी थार पृष्यि से अन्न उपजना दोना बन्द है ॥ १९। श्रीर प्राची से अन्न उपजना दोना बन्द है ॥ १९। श्रीर प्राची था प्राची पर सूखा पड़ा पृष्यि पर कीर पहाड़ों पर खीर अन्न थीर नवे दारामधु बीर उठके तेल पर थीर जी फुड़ भूमि से उपजना है । क्योंकि सेनाथी का यहावा यो कहता है कि व पर बीर मनुत्यों थीर घरेले पशुक्षों पर धीर उन यहावा थीर व वा में ने बांधी थी उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे मध्य में बना है से तुम मत हरी। है । क्योंकि सेनाथी का यहावा यो कहता है कि व पर बीर मनुत्यों थीर घरेले पशुक्षों पर धीर उन पृष्यि थीर समद थीर स्व को की की की प्राची थीर समद थीर स्व को की की की सारी करता है। कि

१२। तथ प्रान्तीरल् के पुत्र जन्ञ्यायेल् ग्रीत यरीसादाक् के पुत्र यरीयू मदायालक ने सब बचे हुए लोगो समेत खपने परमेश्वर यद्दावा की मानी ग्रीर ची घवन उन के परमेखर घटाया ने उन से कटने के लिये द्वारी नवी की भेड़ दिया उन्हें सान लिए। थार ने भी ने बहाबा का भय माना॥ १३। तब या य के दूत दार्गी ने परे। या से यह आचा पा-कर उन लोगों से कदा कि यहाया की यह वासी है कि में सुम्दारे संग दू॥ १४। फिर यदे। या ने शान् भीयस् के पुत्र जक्ट्यायेल की की यहूदा का श्रीध्रपति या श्रीर यदीसादाक् के पुत्र यदाशू महा-यात्रक की थीर सब बचे हुए लेगी की मन की रेगा सभारा कि वे साकर सपने परमेश्वर सेनासी के यहाया के भवन बनाने में काम करने लगे ॥ १५। यह दारा राजा के दूसरे वरस के कठवे महीने की चीयीसर्व दिन की हुआ।

दे कि स्वातं महीने के स्क्रीसंघ दिन की परीया का यह यसन हागी नयी के पास पहुंचा कि २। शाल्तीरल के पुत्र यहूदा के श्राधिपति कर्य्यायेल् श्रीर यही सादाक् के पुत्र यही श्रूप मायाक में। स्थ याचे हुए लोगों से यह यात कर कि. इ। तुम में से कीन रह गया किस ने इस भधन की पहिलो महिमा देती श्रूप तुम इस की कैसी दशा देशते ही ज्या यह सस नहीं कि यह तुम्हारे लेटी उस को अपेला कुछ है हो नहीं ॥ ४। तीभी श्रूप यही या की, यह याची है कि है अन्व्यायेत् हियाय याच बीर है यही सादा की सुत्र यही ग्राप के पुत्र यही श्रूप महायाक हियाय

की सब सोगो दियाव बाधकर काम करी क्योंकि मै तुम्टारे संग्र टू सेनाखों के यदीवा की यही वाशी है। ५। तुम्ह रे साथ मिस से निजलने को समय जा व चा मैं ने बांधी थी उसी वाचा की अनुसार सेरा थात्मा तुम्हारे मध्य में बना है से तुम मत हरे। ॥ ६। क्योंकि सेनाक्री का यदावा यो कहता है कि श्रव घे। डो छी बेर बाको है कि मै श्राकाश श्रीर पृणिकी थीर समुद्र थीर स्थल सब की फंपाडंगा ॥ ९। श्रीर में सारी जातिया की कंपालगा श्रीर सारी जातिया की मनभाधनी बस्तुएं काएंगी छीर मै इस मवन की तेल से भर दूगा सेनाओं के यहे।वा का यही ववन है॥ दा चान्दी ता मेरी है श्रीर मेाना भी मेरा ही दै मेनाओं के यहावा की यही वाणी है। १। इस भवन की पिछली महिमा इस को पहिलो महिमा से बडी होगी सेनाक्री के पदावा का यही वचन है थीर देव स्थान में मै शांति दंगा मेनाखों के यदेश्वा की यही वागी है।

१०। दारा की दूसरे बरस की नैप्वे महीने की चै।वीसव दिन की पद्दीवा का यह वचन द्वारोी नवी के पास पहुंचा कि, ११। सेनाओं का यहाता यो करता है कि यालकों से इस बात की व्यवस्था पूछ कि. १३। यदि की ई अपने वस्त्र के खंबल मे पवित्र मीर बांधकर उसी अचल से राटी वा सिभी हुए भी खन वा दाखमधु वा तेल वा किसी प्रकार के भी जन की कृप ती क्या यह भी जन पाँचत्र ठचरेगा याखकों ने उत्तर दिया कि नहीं ॥ १३ । फिर धार्गी ने पूछा कि यदि कोई जन मनुष्य की लेख की कारण अशुह दीकर ऐसी किसी वस्तु की क्रूए ता व्या यह प्रशृद्ध ठहरेगी यासकों ने उत्तर दिया कि दा प्रशुद्ध ठहरेगी ॥ १४ । फिर हागी ने कंदा यदीया की यद वाली है कि मेरी दृष्टि में यद प्रजा ग्रीर यह जाति यैसी ही है थीर इन के सब काम भी वैसे है थीर का सुरु वे वदा चंठाते हैं की भी अशुद्ध है।। १५। प्राय के।च विचार करे। कि प्रांत से पहिले प्रार्थात् जन्न यहावा के मन्दिर मैं पत्था पर पत्था रक्ष्या न गया या, १६ । उन

दिनों से कब को ई अन के बीच नपुष्टों के पास जाता सता ग्रीर ग्रंबीर थीर जनार थीर जलपाई के बृद्ध की चुन लिया है सेनाग्री के यदीया की यही नहीं फले पर ग्रांज के दिन से में ग्रांशीय देता रहूगा। वाशी है।

२०। फिर उसी महीने के सै वी मर्घ दिन की तब दस ही पाता था थीर बब कोई टाखरस दूसरी बार बहाबा का यह वचन शामी के पास कारह के पास इस प्राण्या से जाता कि पचास वत् पहुचा कि, २९। यहूदा के प्रधिपति जस्टवाझे स निकर्ल तब बीस ही निकलते थे॥ १०। में ने से यो कह कि में आकाश सीर पृथियी दोनों को तुम्हारी सारी खेती की लूह थीर ग्रेक्ड थीर खोसी कंपाकंगा ॥ २२ । थीर में राज्य रॉज्य की गट्टी की में मारा तीभी तुम मेरी और न फिरे यद्देशवा की उलट दूंगा श्रीर यान्यकातियों के राज्य राज्य का बल यदी वाणी है। १८। स्रोर श्रम सेच विचार करे। ते। हूंगा स्रोर रचों की चक्वैया समेत उसट ट्रंगा कि याज से पहिले प्रार्थात् जिस दिन पद्देश्या के बीर घोडों समेत सवार एक दूसरे की तलवार से मन्दिर की नेव डाली गई उस दिन से लेकर नैविं गिरींगे । २३ । सेनाश्री के यदीवा की यह वासी है महीने की इसी चैाबीसवें दिन सी क्या दशा थी कि उस दिन है शास्तीरल् के पुत्र मेरे टास इस का सेच विचार ते। करो ॥ १९ । क्या बाब लें जरुव्याबेल् में तुमे लेकर मुन्दरी के समान रवख़ंगा अञ्च खते में रक्का गया है के नहीं अब लों तो दाख यदीवा की यदी वाशी है क्योंकि में ने तुसी

# जकयीह् ।

यह वचन जकर्म। इनकी के पास की बेरेक्याह का पुत्र कीर कट्टी का पीता या पहुंचा कि, २। यदीवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुया था। ३। से तू इन लोगों से कह कि सेनाओं का यष्टीया यें। कहता है कि सेनाओं की यद्यीया की यह वाकी है कि तुम मेरी श्रीर फिरा तब मै तुम्हारी क्षीर फिस्सा सेनाक्षी की यहीवाका यही वचन है। 8। अपने पुरखाखी के समान न खने। उन से ती बगले नवी यह पुकार पुकारकर कहते थे कि सेनाओं का यहावा यों कहता है कि अपने खुरे मार्गी से भीर प्रपने खुरेकामी से फिरापर उन्हें। ने न ता सुना न मेरी आर ध्यान दिया यहावा की यही वासी है।। 🕒 तुम्हारे पुरक्ता कर्षा रहे ग्रीर नवी क्या सदा सी जाते रहे॥ हैं। पर मेरे वचन श्रीर मेरी श्राचाएँ वित्र को मै ने श्रपने दास नवियों को दिया था क्या

१. दारा के राज्य की दूसरे व्यस को वे तुम्दारे पुरखाओं के विषय पूरी न हुई सब उन्हों आउवे महीने में यहावा का ने फिरकर कहा कि सेनाओं के यहावा ने हमारी चालचलन ग्रीर कामीं के जनुसार इस से जैसा व्यवहार करने की कहा या वैसा हो उस ने इस से किया भी है॥

> ७। दारा के दूसरे बरस के शवात नाम ग्यारहर्व मदीने के चौबीस्त्रे दिन की सक्र्यांह नबी के पास को खेरेक्याइ का पुत्र खेर कहे। का पाता है यदेश्याका बचन यें पहुंचाकि, दामें ने राप्त की क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेंहदियों की बीच खड़ा है जी नीचे स्थान में हैं थीर उस के पीढ़े लाल थीर सुरंग थीर अवत घोड़े भी खड़े हैं॥ ९। तब मैं ने कहा कि दे मेरे प्रसु ये कीन हैं तब की दूत मुक्त से वात करता था उस ने मुक्त से कहा कि में तुक्ते वता कंगा कि ये की न हैं। १०। फिर चो पुरुष मेहदियों के बोच खड़ा

<sup>(</sup>१) मूल में क्या उन्हाने तुन्हारे पुरसाम्रा की मन्ना सिया।

पर फोरा करने के लिये भेजा है॥ १९। तब उन्हों ने यदे। या के उस दूत से की मेद्दियों के बीच खड़ा बा कदा कि दम ने पृथिकी पर फेरा किया है स्रीर क्या देखा कि सारी पृष्यित्री चैन से सुपचाप रक्षती है ॥ १२। तब यहीवा के दूत ने कहा हे सेनाओं के यद्दीया तू जो यस्त्रालेम् बीर यहूदा के नगरी पर मत्तर बरस से क्रोधित है से उन पर कब ली दया न करेगा ॥ १३ । ग्रीर यदीखा ने उत्तर देकर उस दूत से जा मुक्त से वाते करता था अच्छी अच्छी बीर शान्ति की याते कहीं ॥ १८ । तब की दूत मुक से वाते करता या उस ने मुक्त से कदा तू पुकारकर कद कि सेनायो का यहाया यों कदता दें कि मुक्ते यबग्रसेम् भार सिय्यान् के लिये यही जलन पूर्व है। १५। स्नीर की जातियां सुख से रहती हैं उन से मे क्रोधित हू अयोकि में ने तो घोड़ा साक्रोध किया था पर उन्दे। ने विपत्ति की वका दिया ॥ १६ । इस कार यहावा यों कहता है कि सब मै दवा करके यस्मलेम् को लैाट भाषा दं मेरा मधन उस म बनेगा बीर यह इसेम् पर नापने की देशरी डाली जाएगी मेनाओं के यहे। या की यही वाली है।। १०। फिर यह भी पुकारकर कह कि चेनाओं का यदावा या कहता है कि मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जारंगे और यहावा किर सिय्येन की शांति देगा भार यहशसम् का फिर व्यवना ठएराएगा॥

१६ । फिर में ने की आर्ख उठाई ती क्या देखा कि चार थींग है ॥ १९ । तब जी दूत मुम से वात करता था उस से में ने पूछा कि ये क्या है उस ने मुम से कहा ये व ही सींग है जिन्हों ने यहूदा और इसारल् और यह्यासेम् की तित्तर वित्तर किया है ॥ २० । फिर यहावा ने मुमे चार लेहिर किया ये ॥ २९ । तम में ने यूका कि ये क्या करने की आते है उस ने कहा कि ये ही सींग हैं जिन्हों ने यहूदा की सेंग तितर वित्तर किया कि कोई थिर न उठा सका पर ये लेगा उन्हें भगाने के लिये और उम जातिया के सींगों की काट डालने के लिये आये हैं जिन्हों ने यहूदा की देश की। तितर वितर वितर

भा उस ने कहा वे हैं जिन को यदीवाने पृथिकी करने के लिये उस के विक्र खपने आपने कींग पर फेरा करने के लिये भेजा है॥ १९। तब उन्हों उठाये थे॥

> रे फिर मैं ने जो खांखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में मापने की डे। री लिये दुर रक पुरुष है। ३। तब मै ने उस से पूका कि तूक छा जाता है उस ने मुक्त से कहा यक्श्रलेम की मापने की जाता हू कि देखें कि उस की चै। डाई कितनी खीर सम्बाई क्रितनों है। इ। तय में नेक्या देखा कि जो दूत मुक्त से वार्त करता है से। जाता है स्नीर दूसरा दूत इस से मिलने की लिये ब्राकर, 8। उस में कहता है दी हकर इस जवान से कप्ट कि यस्थलेम् मनुष्या श्रीर घरैले प्रमुखीं की बदुतायत के मारे शहरपनाद के बाहर वाटर भी वसेगी । ॥ । स्नीर यहावा की यह वासी है कि मै स्राप उन की चारे। स्रोर स्रागकी सी ग्रहरपनाइ ठइइंगा ग्रीर उस के मध्य में तेने।मय होकर दिखाई दूंगा । ६। यहे। वा की यह वासी है कि यदी यदी उत्तर के देश में से भाग जाओ क्योंकि में ने तुम को आयकाश के चारी वायुक्षों के समान तितर वितर किया है। । अहा बाबेल्वाली जाति के स्रारहनेदारी सिय्ये।न् यचकर निकल स्रा॥ ८। क्योंकि सेनायी का यदे। या यो कदता है कि उस तेज के प्रगट होने की घी छै उस ने मुक्ते उन जातिया के पास भेजा दे जा तुम्हें लूटती है क्योंकि जा तुम की कूता दै से उस की बाख की पुतली दी की कूता है ॥ ९। क्योंकि सुना में खपना हाच उन पर उठाऊंगा तब वे उन से लूटे जाएँगे जे। उन के दास हुए घे सीर तुम जाने। शेकि चेनाक्री के यद्देश्याने मुक्ते भेजा है ॥ १०। हे सिय्योन् कर्चे स्वर से गा स्नार सानन्द कर क्यों कि देख में आकर तेरे बीच मे बास करंगा यदे। या की यदी वागी है। १९। उस समय बहुत सी जातियां यदावा से मिल जाएंगी खार मेरी प्रजा

<sup>(</sup>१) जूल में बिना ग्रहरपनाह के गाय है। कर वरेगी।

<sup>(</sup>२) मूल में तेज हुगा। (२) मूल में थायेल की येटी।

<sup>(8)</sup> मूल में हिलाक्रगा।

<sup>(4)</sup> जूल में सिवयान की बेटी।

को साम्हने चुपके रहे। क्योकि यह सामकर अपने की यही खाखी है॥ पवित्र निवासस्यान से निकला है।

हो जारंगी कीर में तेरे मध्य में बास कहंगा बीर यहे वा की यह कागी है कि सुन में उस पत्थर पर तू जानेगी कि सेनाको के यहाया ने मुक्ते तेरे पास दिवा है की प्रधर्म की एक ही भेज दिया है ॥ १२ । और यहावा यहूदा की पश्चित्र दिन में दूर कर दूंगा ॥ १० । उसी दिन तुम आपने देश में प्रपना भाग जान सेगा कीर प्रकासम की जामे भाईवन्धुको की दाखसता स्नीर संस्तीर के फिर अपना ठहरास्त्रा। ॥ १३ । दे सब प्रासिया पहाला वृद्ध के नीचे आने की खुलायोगे सेनाओं के प्रदेशिया

8. फिर की दूत मुझ से खाते करता था स्थ ने फिर ख़ाकर मुझे देशा वस ने फिर ख़ाकर सुक्ते ऐसा का यहाया के दूत के साम्हने जागाया जैसा कोई नींद से जागाया जाए। २। बीर खडा दिखाया सीर शैत न उस की दिहिनी सीर उस ने मुक्त से पूका कि तुमी क्या देख पड़ता है मै उस का विरोध करने की खड़ा था॥ २। तव ने कहा में ने देखा कि एक दीवट है की सपूर्व यदेखा ने ग्रैतान से कहा है ग्रैतान यदेखा तुम की सोने की है ग्रीर उस का कटोरा उस की सेटी घुड़के यहे। या को यह अलेम को अपना लेता है वही पर है और इस पर उस के सातीं दीपक भी हैं तुमें घुडके क्या यह बाग से निकासी हुई लुकटी ब्रीर चोटी पर के इन दीपकों के सिये सात सात सो नहीं है। इ। उस समय यहे। कू तो दूत की निलयों है। इ। खीर दीवट के यास असपाई के साम्हने कुचैले यस्त्र पहिने हुए खड़ा था ॥ है। सा दी वृत्त है एक ती स्म कटोरे की दक्तिनी ग्रीर दूत ने उन से जी साम्द्रने खड़े थे कहा इस की दूसरा इस की वाई और ॥ ४। तब में ने इस दूत ये मुखैले यस्त्र उतारी फिर उस ने उस से कहा देख है जो मुक्त से वात करता था पूका कि है मेरे प्रमु में ने तेरा अध्यम्में दूर किया है और तुक्ते मुन्दर ये यया है। धा की दूत मुम से वार्त करता था सुन्बर वस्त्र यहिना देता हू ॥ ध । तब में ने कहा उस ने मुक्त की वत्तर दिया कि क्या तू नहीं आनता इस को सिर पर एक गुढ़ पग्रही रक्खी जाए से। कि ये वया है मैं ने कहा है मेरे प्रमु में नहीं जानता। उन्हों ने उस की बिर पर याजक की येगय शुद्ध पराही है। तब उस ने मुक्त से उत्तर देकर कहा अक्ट्यार्थल् रक्खी थीर उस की वस्त्र पहिनाये उस समय यहीवा की लिये यहीवा का यह वसन है कि न ते। त्रल से का दूत यास खड़ा रहा ॥ ई। तब यही वा के टूत थी। न शक्ति से पर मेरे पात्मा के द्वारा है।गा ने यही श्रु की विताकर कहा कि, छ। सेनायों का मुक्त सेनायों के यही या का यही यचन है। छ। ह यदेशवा सुक्त से थे। कहता है कि यदि सू मेरे मार्गी। यह पदाह तू क्या है जरव्यायेल् के साम्हते हू में नान पर चले कीर जी कुछ में ने तुमी सैांप दिया है उस दी जाएगा बीर वह चीठी का पत्थर यह पुनारते को रखा करे ते। तू मेरे भवन में का न्यायी और हुए लाएगा कि उस पर अनुग्रह है। अनुग्रह ॥ ६।-मेरे क्षांगनीं का रक्षक होगा और मै तुक के। इन फिर यहोबा का यह बचन मेरे पास पहुंचा कि है। भ बीच में जो पास खड़े है ब्राने जाने दूंगा॥ ८। जरुट्याबेल् ने प्रपने हाथों से इस अवन की नेव है यदीशू महाजातक तू सुन ले श्रीर तेरे माईबंधू डाली है श्रीर बड़ी श्रपने हाथों से उस की तैयार मी जो हैं जिसमें बैठा करते हैं वे भी सुने क्योंकि करेगे थीर तू जानेगा कि सेनाथीं के यहावा ने मुस हैं हुंग चिन्ह से मनुष्य है सुने। कि मैं पह्लव नाम तुम्हारे पास भेजा है। १०। क्योंकि किस ने होटी व्ययने दास की प्रगट करना ॥ ( । उस पत्था की वाती का दिन तुन्छ जाना है यहावा अपनी पन देख जिसे में ने यद्येशू के आगे रक्ता है उस एक ही सातीं आखों से सारी पृथिकी पर कृष्टि करके साहत पत्थर के कपर सात आर्थों बनी है सा सेनाओं। को को जनव्याक्षेत् के राथ मे देखेगा ग्रीर भागांन्दत

पाई के वृक्त की दीवट की दक्तिनी वाई खोर हैं ये क्या है ॥ १२ । फिर मैं ने दूसरी आर उस से पूका कि खलपाई की दोनों डालिया की सोने की दोना नलियों के द्वारा अपने पर से सुनदला तेल उर्वे उसी है से क्या हैं॥ १३। उस ने मुक्त से कहा क्या तू मही जानता कि ये यया है मै ने कहा है मेरे प्रभू में नहीं जानता॥ १४। तब उस ने कहा दन का अर्थ ठटके तेल से भरे हुए वे दो पुरुष है। जो समस्त पृथियो के प्रभु के पास दाविष रहते है।

प् किर में ने की खाखे वठाई ती क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र चड़ रहा है ॥ २। दूत ने मुक्त चे पूछा कि तुक्ते क्या देख पड़ता है में ने कहा मुक्ते एक लिखा हुआ पत्र उड़ता देख पहता है जिस की सम्वाई वीस हाथ बीर खेड़ाई दस दाघ की दे। इ। तय इस ने मुक से कदा यह यह साप है जो इस सारे देश पर पड़ा बाहता है अर्थात् के। कार्ष चारी करता है से। उस की नक भार लिये हुए के प्रतुशार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा श्रीर हो कोई किरिया खाता है से। उस को दूसरी खोर लिखे हुए के अनुसार मैल की नार्ष निकाल दिया जाएगा ॥ 8 । सेनायों के यदेखा की यह वासी है कि मै उस की ऐसा चला-कंगा कि यह चेर के घर में बीर मेरे नाम की भूठी किरिया खानेष्टारे के घर में घुसकर ठप्टरेगा थीर उस की लक्डी ग्रीर पत्यरीं समेत नाग करेगा।

ध। तय की दूस मुक्त से याते करता था उस ने यादर जाकर मुझ से कदा श्रांखें चठाऋर देख कि यद क्या यस्तु निकस का रही है। ६। मैं ने पूका कि यह क्या है। उस ने कहा यह वस्तु की निकल जा रही है से। एक एपा का नपुत्रा है। उस ने फिर कदा, सारे देश में लोगी का यही चप है। । किर में ने क्या देखा कि किक्क्षार् भर शीशे का गक घटखरा उठाया जा रहा है और यह एक

दोशा ॥ १९ । तव में ने उस से फिर पूछा थे दें। जल- दिली दें जो एपा की श्रीच में बैठी है ॥ ८ । भीर दून ने कदा इस का अर्थ दुष्टता है भीर उस ने उस स्ती को एपा को घीच में दबा दिया ग्रीर शीशे के उस बटखरे की लेकर एस से रपाका मुद्द कांप दिया॥ ९। तब मै ने जी स्रांखें चठाई तो क्या देखा कि दो स्त्रियां चली बाती हैं जिन के पख पवन से फैले हुए दें स्रीव उन के पंख लगलग के से है थार वे रुपा की साकाश स्रोर पृषियों के योध में उहाये लिये जा रही है। १०। तय में ने उस दूत से जी मुक्त से काते करता था पूका कि ये रपा की कचा लिये जाती है। १९। उस ने कदा शिनार् देश में लिये जाती दें कि वदा उस की लिये एक मधन बनाएं श्रीर खब वह तैयार किया जाग तब वह रमा वहां अपने ही पाये पर खडा किया साम्या ॥

> दि में ने की फिर खांखें उठाई ती क्या देखा कि दी पटाड़ी के बीच से चार रथ चले आते हैं और छे। पहाड़ पीतल के हैं। २। परिले रथ में लाल छोड़े और दूसरे रथ में काले, ह। खार तीसरे रथ में छतेत और चौचे रथ में चित-क्षवरे और वदामी घोड़े है ॥ ४। तब मै ने उस द्त से की मुक्त से खाते करता था पूछा कि दे मेरे प्रभुये बया दें॥ ५। दूत ने मुक्त से कहा ये ती व्याकाश के चारी वायु हैं जो कारी पृथियों के प्रभु के पास दाजिर-रहते पर श्रव निकले श्राये हैं।। ६। निस रम में काले घोड़े हैं घह उत्तर देश की श्रीर काता है और ख़्येत घोड़े उन के पीड़े पीड़े चले जाते है और जितकबरे घोडे दक्किन देश की खोर जाते हैं॥ ७। श्रीर बदामी घोडों ने निकलकर चादा कि जाकर पृष्टियी पर फेरा करें तथ दूत ने कहा जाकर पृण्यिकी पर फेरा करो से। के पृण्यिकी पर फेरा करने खरो। 🕻। तय उस ने मुक्त से पुकरवाकर कहा देख वे जो उत्तर को देश की छोर जाते है उन्हें ने उत्तर-के देश में मेरा जी ठवडा किया है।

ए। फिर यदे। या का यह वचन मेरे पास पहुंचा

<sup>(</sup>१) मूल में टटके रोल के पुत्र। (२) मूल में देश पर निकलता है। (३) मूल में में उस की मिकालूगा।

<sup>(</sup>१) वा ग्रात्ना।

यायेल् से स्नाकर उत्तरे है उस मे साकर, ११। उन के द्वाध से साना चांदी ले श्रीर मुकुट बनाकर **उन्दे यहासादाक् के पुत्र यहाशू महायासक के सिर** पर रखना॥ १२। भार उस से यह ऋदना कि सेनामी का यदेश्या यें। कहता है कि उस पुरुष की देख विस का नाम पहाय है वह बापने की स्थान में माना चराकर यहावा के मन्दिर की वनारसा। १३। ब्रही यदेश्या के मन्दिर का छनाएगा चौर छही महिमा पाएगा थीर अपने विदासन पर विराजमान देकार प्रभुता करेगा थार खिदासन पर विराजता हुआ याजक भी बनेगा श्रीर देशों के बीच मेल की सम्मति ठदरेगी ॥ १४ । धीर वे सुकुट देलेस् तेर्गवयाद् यदायाइ सीर सपन्याइ के पुत्र हेन् की मिले कि वे यदावा के मन्दिर में स्मरण के लिये चने रहे॥ १५। फिर दूर दूर के लेगा आ आकर यहावा के मन्दिर खनाने ने वहायता करेत्री श्रीर तुम जानेत्री कि खेनाश्री के यहावा ने मुसे तुम्दारे पास भेजा है। यदि तुम मन लगाकर अपने परमेख्य यद्यावा की माना ता यह बात होशी ॥

चीचे दिन की यदीवा का वचन सक्योद के पास पहुचा॥ २। वेतेल्वासिया ने कना समेत शरेसेर् थार रेगेम्मेलेक् का इस लिये भेजा या कि यहात्रा से विनती करे, ३। बीर सेनायों के धश्वावा के मधन के याजकों से कीर नवियों से भी यह पूर्क कि क्या ध्मे उपवास करके रीना चाहिये जैसे कि पांचवे मदीने में कितने वरसें से इस करते आये है ॥ 8 । त्तव सेनाको के यदीवा का यद वसन मेरे पास पहुंचा कि, ५। सब साधारका लोगों से स्रीर यासकों से कर कि जरु शुम इन सत्तर अरसें के बीच पांचवे

८। फिर यद्देश्या का यद्द वचन अक्तर्याह् के पास पहुंचा कि, ९। सेनाओं के यहावा ने यें कहा है कि खराई से न्याय चुकाना खीर एक दूसरे के साध कृषा छोर दया से काम करना॥ १० । कीर न तो विञ्चा पर अधिर करनान खपपूर नृपरदेशी न दीन जन पर छीर न अपने अपने मन में एक दूसरे की दानि की करपना करना॥ १९। पर उन्दीने वित्त लगाना न चाहा श्रीर इठ किया श्रीर श्रपने कानों की मून्द लिया किन सुन सकें। १२। वरन उन्हों ने अपने दृदय की अजुसा इस लिये अना लिया कि वे उस व्यवस्था श्रीर उन अञ्चनों की न मान सर्के जिन्दे सेनाकी के यहावा ने क्रयने स्नात्मा के द्वारा प्रग्राले नवियों से कहला भेजा था इस कारण सेनाध्यों के यहोबा की छोर से उन पर बड़ा क्रोध 9. किं किं कें वारा राजा के वैश्वे बरस भड़का॥ १३॥ श्रीर सेनाओं के यहावा का यह वजन के किं किं कें विश्वे महीने के हुआ कि जैसा मेरे पुकारने से उन्हों ने नहीं सुना वैसे ही उन की युकारने से मै भी न सुनूगा, 98 । खरन मै उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं खानते श्राधी से तितर बित्तर कर गा श्रीर उन का देश उन के पीछे ऐसा उजाड़ पडा रहेगा कि उस में किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्हों ने मने। इर देश की उजाड़ कर दिया।

दि पिरं सेनायों के यहावा का यह वचन पहुंचा कि, २ । सेनायों का यहावा यों कहता है कि सिय्योन् के लिये मुक्ते वड़ी जलन हुई वरन बहुत ही खलखलाइट मुक्ते उपकी

कि, १०। बंधुमाई के केशों में से अर्थात् हेक्दै बीर थीर सातवे नहींने में उपवास थीर विसाप करते तिविध्याद् बीर यदायाद् से कुद से बीर स्वी दिन तू थे तब क्या तुम सचमुत्र मेरे ही लिये स्ववास करते सपन्याद् के पुत्र येथियाद् के घर किस में वे थे॥ ६। थीर सब तुम खाते पीते दे। तो स्था तुम बाप ही खानेहारे बार तुम बाप ही पीनेहारे नहीं हो ॥ ७ । क्या यह श्रही स्वतन नहीं है जो यहीया ब्राले निवयों के द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहा खब यदशलेम् अपनी चारीं खार के नगरीं समेत वसी खार चैन से घी खार दक्कित देश बार नीचे का देश भी बहा हुआ। या॥ '

<sup>(</sup>१) मूल म चढाएगा।

है। इ। यद्दावा यों कहता है कि मै सिप्यान मे लैंग्ड याया हू ग्रीर यहश्रलेम् के बीच बास किये रहुगा थ्रीर यदेशलेंस् सञ्चार्श्व का नगर कहाएगा थ्रीर सेनाक्षा के यहाया का पर्वत पवित्र पर्वत कहाएगा। 8। सेनाओं का यद्दाया यें। कहता है कि यस्त्रालेस् के चौको में फिर यूढ़े बीर यूकियां बहुत दिनी होने के कारब पापने प्रपने दाच में लाठी लिये दुर घैठा करेंगी ॥ ५। खार नगर के चाक खेलनेवाले सहकों थै।र सडकियों से भरे रहेंग्रे॥ ६। सेनाग्रीं का यदावा यों कदता है कि उन दिनों में चारे यह बात इन घचे दुषों के सेखे अनेखी ठदरे पर क्या यह मेरे लेखे भी बनाखी ठहरेगी सेनाकों के यहावा की यही बाखी है। । सेनाखी का यहावा येा कदता दे कि युना मे जवनी प्रजा का उद्घार करके **इसे प्राथ से थैं।र पांक्सिम से ले खाळगा ॥ ८ । थै।र** मै उन्दे ले बाकर यद्यलेम् के बीच बसादंगा थीर वे मेरी प्रका ठहरेंगे थै।र मे उन का परमेश्वर ठह-दंगा यह तो उच्चाई थीर धर्म के राथ होगा ॥ र। येनायो का यहाया यें। कहता है कि तुम जी इन दिनों मे ये वचन इन नवियो के मुख से सुनते हो जी चेनायों के यहाया के भवन के नेव डालने के समय व्यर्थात् मन्दिर के यनने के समय मे थे। १०। उन दिना के पष्टिले न ता मनुष्यकी मनूरी मिलती थी थीर न पशुका भाडा बरन सतानेदारी के कारण न तो पानेदारे की चैन मिलता या ग्रीर न जाने-दारे की क्योंकि में उछ मनुष्यों से एक दूसरे पर चळाई कराता चा॥ ११। पर खब में इस प्रका के धचे पुष्रों से ऐसा वर्ताव न करंगा जैसा कि धागले दिनों में करता था चेनायों के यहावा की यही वागी है। १२। से। श्रांति के समय की उपज अर्थात् दाख-सता फला करेगी पृचिधी श्रवनी उपल उपलाया करेगी थ्रीर प्राकाश से कीस शिरा करेगी क्योंकि मे प्रपनी इस प्रजाके बचे हुओं के। इन सब का जोधकारी कर दूंगा। १३। थीर दे यहूदा के घराने थीर इसा-एल् के घराने जिस प्रकार तुम ग्रन्यचातियों के योच साप के कारण घे उसी प्रकार में तुम्दारा उद्घार करता बीर तुम श्राशीय के कारक देशों से तुम मत हरे।

बीर न तुम्हारे हाथ ठीले पड़ने पारं॥ १८। क्योंकि सेनाओं का यहे। यां कहता है कि खिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुसे रिस दिलाते थे तब मैं ने उन की द्यानि करने की ठाना था कीर फिर न पक्रताया, १५। उसी प्रकार मैं ने इन दिनों में यह-श्रालेम् की बीर यहदा के घराने की भलाई करने की ठाना है से तुम मत हरे।॥ १६। जी जी काम तुम्हें करना चाहिये से ये है अर्थात् एक दूसरे के साथ सत्य बीला करना अपनी कचहारियों में सम्चाई का थीर मेलांमलाप की नीति का न्याय करना ॥ १७। थीर अपने अपने मन में एक दूसरे की द्यानि की कल्पना न करना श्रीर भूठी किरिया में प्रीति न रखना क्योंकि इन सब कामों से मैं घिन करता हूं यहावा की यही वासी है॥

१८। फिर सेनाथीं के यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, १९ । सेनायों का यदावा ये। कहता है कि चीचे ग्रीर पांचवे ग्रीर सतवें ग्रीर दक्षवें महोने में जो जो उपवास को दिन दीते दें वे यहदा के घराने के लिये दर्प थीर स्नानन्द थीर उरस्व के पर्वी के दिन है। जाएंगे से तुम सञ्चाई थीर मेलीम-लाप में प्रीति रक्को ॥ २० । सेनायों का यदावा यों कहता है कि ऐसा समय सानेहारा है कि देश देश के लेगा थै।र बहुत नगरीं के रहनेहारे षाएंगे॥ २१। बीर एक नगर के रहनेद्वारे दूसरे नगर के रहनेहारीं के पास जाकर कहेगे कि यहासा से विनती करने थार सेनाओं के यदीवा की ठूंठूने को लिये चले। मै भी चलुंगा ॥ २२ । खरन बहुत से देशों के बीर सामधी जातियों के लेगा यक्शलेस में सेनायों के पदाया की ठूंढने थीर यहाया से विनती करने के लिये ग्राएंग्री ॥ २३ । सेनाग्री का यद्दाया ये। कहता है कि उन दिना में भांति भांति की भाषा बालनेदारी सब जातियों में से दस मनुष्य एक यष्ट्रदी पुरुष के वस्त्र की होर की यद कदकर पकड लेंगे कि इम सुम्हारे संग चलेंगे क्योंकि इस ने युना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है ॥

<sup>(</sup>१) नूस में फाटको।

रे. ह्याक् देश के विषय यही वा का कहा हुआ भारी वचन जी दामाञ्च पर भी पड़ेगा। स्थोकि यहीवा की दृष्टि मनुष्यज्ञाति की थीर इसारल् के सब ग्राम्ना का खार लगी है २। ग्रीर हमात् की ग्रीर जी दनिक्क् के निकट है श्रीर सार् थार सीदान् की छार ये ता बहुत ही वृद्धि-मान हैं, ह । ग्रीर सेार् ने खपने लिये एक गठ घनाया बीर चान्दी धूलि के किनकी की नाई क्रीर चे।सा साना सहकों क्री कीच के समान घटार रक्ष्या है। 8। धुने। प्रमु उस के। प्रौरों के श्रीधकार से कर देगा खीर उस के धुस की तीडकर समुद्र में डाल देगा थीर बह नगर याग का कीर ही जाएगा॥ ५। यह देखकर अञ्जलान् डरेगा थीर याच्या का पोई उठेंगी खीर एकोन् मी डरेगा खोाँक उसकी खाणा ट्रदेशी थीर बब्बाने फिर रासान रहेशा थीर श्राप्रकालीन् फिर वसीन रहेगी ॥ ६। श्रीर श्राप्रदीद में विवाम लोग वर्षेगे से इसी प्रकार में पलिय-तियों के गर्व के। सेहूंगा । ७। खेर में उस के मुंद में से खदिर का लेडि बीर घिने।नी वस्तुएं निकाल दूंगा तय उन में से तो यचा रहेगा वह इसार परमेश्वर का चन द्वागा खार यहूदा में याध पति सा द्वारा पीर एक्रोन के लेगा यद्वीस्पी के समान धनेंगे ॥ दा ख्रीर में इस सेना के कारण की पास से देशकर जाएगी स्रीर फिर लैंग्ट आएगी स्रवने भवन के व्यासपास कावनी किये रहुंगा कीर कीई परिश्रम करामेहारा फिर उन के पास से हाकर न चारगा में तो ये वाते श्रव भी देखता हूं॥

ै। हे सिय्यान् वहुत ही मगन हो है यस्यालेम् स्वयस्यकार कर क्यांकि तेरा राखा तेरे पास खाएगा सह धर्मी कीर उद्घार पाया हुआ है वह दीन है और गढ़े पर वका हुआ खारगा ॥ १०। खीर में स्प्रेम् के रच खीर यस्यालेम् के घोडे नाय करंगा खीर यह के घनुप तीह

(१) मूल में दृश्यिक् उस का विशामस्याम ।

(8) नूस में यस्यक्षेम् की बेटी।

डाले कारंगे क्रीर बड अन्यकातियों से शान्ति की वाते करेगा थार घड समुद्र से समुद्र लीं थार मदानद से पृथियों के दूर दूर देशों सी प्रमुता करेगा ॥ १९ । खीर तू भी कुन तेरी वाचा के लेह के कारग में ने तेरे बन्दियां का विना जल के गब्दे में से स्वार न्त्या है॥ १२। हे सामा घरे दुर विन्दिया बाठ् की ग्रीर फिरो ग्राज ही मैं वसासा हूं कि मै तुम की खदने में हूना मुख दूगा॥ १३। क्यों कि मैं ने धनुष की नाई यहदा की चढ़ाकर इस पर तीर की नाईं स्प्रैस की सन्धाना स्नीर िषयोन् के निवासियों की यूनान के निवासियों के विषद्ध उमार्थमा स्रीर उन्दें बीर की तलवार सा क्तर दुँगा ॥ १८। सब यदोवा उन के ऊपर दिखाई देगा श्रीर उस का तीर विखली की नाई कूटेगा थ्रीर प्रभु वटेावा नर्रासंगा फूंककर दक्षिखन देश की सी प्रांधी में देशके चलेगाँ॥ १५ । सेनाये। का यदेगवा काल से उन्हें चचाएगा- ग्रीर विषापने ग्रत्रक्षे। का नाग्र करेंगे कीर उन के ग्रोफन के पत्यरें। पर पांच धरेगी ग्रीर व पीकर रेगा केलाइल करेगे त्रैसा लाग दाखमधु पीकर करते हैं थार व कटारे की नाईं वा वेदी के काने की नाई भरे जाएंगे॥ १६। थार उस समय उन का परमेश्वर यद्दीवा उन की ग्रपनी प्रसादपी भेड़ वकरियां जानकर उन का उद्घार करेगा थार व मुक्तटमिय ठइरके उस की भूमि से बहुत दंचे पर चमकते रहेंगे॥ १०। उस का क्या हीं क्ष्मल ग्रीर क्या ही भामा देशी उस के खवान लेगा श्रव खाकर थै।र कुमारिया नया दाखमधु पीकर दृष्टपुष्ट दे। जारंगी ॥

१० गृहीवां से वरसात के अन्ते में वर्षा मांगा अर्थात् यद्दावा से तो विजली चमकाता है और वह उन की वर्षा देता और एक एक के खेत में हरियाली उपजाता है।। स्वीकि गृहदेवता अनर्थ वात कहते खेर भावी करनेहारे मूंठा दर्शन देखते और भूठे स्वप्न सुनाते और वर्षा शांति देतें हैं इस कार्य लेगा मेहबक-

<sup>(</sup>र) मूल में फ़ीर उस के दाहता के बीच से उसकी चिनानी सस्तुर। (३) मूख में सिस्थान की बेटी।

रिया की नाई भटक गये श्रीर चरवाई न है।ने के कारण दुर्दशा ने पड़े॥

३। मेरा क्रांप चरवाहीं पर भड़का है ग्रीर मे उन्हें ग्रीर वकरों का दण्ड द्या ब्लोंकि सेनाग्री का यदेवा अपने भुगड अर्थात् यद्वा के घराने का छाल देखने की प्राण्या ग्रीर लडाई में उन की श्रपना दृष्ट-पुष्ट घोडा सा बनाएगा ॥ ४। से उसी मे से काने का पत्थर उसी में से ख़टी उसी में से युद्ध का धनुष्य चमी में से प्रधान सब के सब प्रगट देशो ॥ ५। थीर वे रेसे बीरा के समान होंगे सा लहाई मे अपने विरिया का महस्रों की कीच की नाई रादते हा थीर वे लड़ेंगे कोंकि यदावा उन के सा रहेगा इस कारण वे बीरता से लहेंगे थीर स्वारी की बाशा टूटेंगी। ६। क्रीर में यहूदा के घराने की पराक्रमी कब्गा थीर यूसुक के घराने का उद्घार कबंगा थीर मुमे की उन पर दया याई इस कारस उन्हें लीटा लाकर उन्हों के देव में बसालगा खार वे ऐसे होगी कि माना में ने उन की मन से नही उतारा क्योंकि उन का परमेश्वर यदेखा ह लिये उन की सुन लंगा ॥ ७ । खीर रप्रैमी लेग घीर के समान देशों श्रीर उन का मन ऐसा ब्रानन्दित देशा जैसे दाखमधु से द्याता दे ग्रीर यह देखकर उन के लढकेवाले बानन्द करेगे खार उन का मन यहावा के कारण मगन होगा ॥ ८। मै सीटी यवाकर उन की एकट्टा करूंगा खोकि मे उन का हुं होने हारा हू थार घ रेसे घड़िंगी जैसे घड़े थे। रं। ग्रीर में उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच किसराजगा' श्रीर व दूर दूर देशे। में मुक्ते स्मरण करों श्रीर श्रपने वालकों समेत जी जाएंगे तब लाट आएंगे ॥ १० । में उन्हें मिस देश से सीटा लाक्तमा श्रीर प्रश्रूर् से ग्कट्टा करंगा श्रीर गिलाद श्रीर लवानान के देशों में ले श्राकर इतना यकान्त्रा। कि यहा उन की समाई न होगी॥ १९। श्रीर यत उस कप्टदाई समुद्र में से दोकर उस की लहरे दबाता हुआ जाएगा थीर नील नदी का सव गाँछरा जल मूख जाण्या और अश्र्यू का घमगढ ते। हा जाएगा श्रीर मिस्र का राजदयह जाता रहेगा॥ १२। श्रीर में उन्हें यहावा के द्वारा पराक्रमी क्रव्या श्रीर वे उस को नाम से चले फिरोगे यहावा की यही वागी है॥

११ हे सवानान् स्नाग की रस्ता दे कि वह स्नाकर तेरे देवदा क्से की भस्म करने पाए ॥ २ । हे सनै। बरेा हाय हाय करेा क्योंकि देवदार गिर गया है ग्रीर वहें से बड़े वृक्ष नाश दे। गये हैं दे बाशान् के बांज वृत्ती दाय दाय करे। क्येंग्वित व्यास्य वन काटा गया है ॥३। चर-वादीं के दादाकार का शब्द दी रहा दे क्योंकि उन का विभव नाम हा गया है खवान सिंदी का गरजना मुनाई देता है क्योंकि यदेन तीर का घना वन नाश किया गया है॥

8 1 मेरे परमेश्वर यद्याचा ने यह खाचा दिई कि घात छानेदारी भेड बकारिया का चरवाडा दे। जा॥ प्राउन को माल लेनेदारे उन्दे घात करने पर भी व्यवने की दायी नहीं जानते श्रीर उन के वेचनेहारे कदते दैं कि यद्याया धन्य दै दम धनी हा गये दें थीर उन के चरवारे उन पर कुछ दया नही करते॥ ६। से यहावा की यह वासी है कि मै इस देश के रक्षने हारे। पर फिर दयान करूंगा खरन में सनुष्ये। को एक दूसरे के छाथ में श्रीर उन के राखा के ष्टाय में एकड्वा दूरा। श्रीर वे इस देश की नाश करीं शीर में इस के रहनेहारी का उन के वश से न कुडाकंगा ॥ ७। से में घात दोने-द्वारी भेड वर्कारेया की थीर विशेष करके उन में से क्षा गरीव थी उन की चराने लगा और मैं ने दो लाठिया लिर्फ् एक का नाम में ने मनो हरता रक्खा थीर दूसरी का नाम बंधन इन के लिये हुए मे उन भेड अकरियों की। चराने लगा॥ ८। स्रीर में ने उनके तीना चरवाहीं की एक महीने में विलाय दिया खार मे उन के कारण अधीर था और वे मुक्त से घिन करती थीं ॥ ९। तब में ने उन ये कदा में तुम की (१) मूल में धापने कियाह दील। (२) मूल में गर्व।

<sup>(</sup>१) गूम में, या दूगा। (२) गूस में, थार्।

विलाए है। विलाए थीर जी बधी रहें हो एक दूसरे का मांच खारं॥ १०। थै।र मै ने खपनी घट लाठी जिस का नाम मनादरता था तोह हाली कि की वाचा में ने सब खन्यजातिया के साध बांघो घी उसे ताडू॥ ११। से वर उसी दिन तीली गई और इस से गरोव भेड़ वक्षरियां जी मुमी ताकती रहीं उन्हें। ने ज्ञान लिया कि यह यंदीया का घचन है। पर। तत्र में ने उन से कहा यदि तुम की अच्छा संगे ती मेरी मज़री दे। थीर नहीं तो मत दो से। उन्दे। ने मेरी संजूरी से चान्दी के तीस दुकड़े तै।ल दिये ॥ १३ । तय यदीया ने मुक्त से कहा इन्हें कुम्हार के थागे फेंक दें ग्रर्थात् यह क्या ही भारी दाम है जो उन्दें। ने मेरा ठहराया चै सा में ने चान्दी के उन तीस टुकडों का लेकर यदीवा के घर में कुम्हार के श्रामे फेक दिया॥ 98। श्रीर में ने अपनी दूसरी लाठी जिस का नाम यन्धन षा इसिलये तोड़ डाली कि मै उस माई भाई के से माते की। को यहूदा थ्रीर इसाएल्के बीच मे दै तेहि॥

१५। तब यदीवा ने मुक्त से कहा श्रव तू सूठ घरवादे के द्वीययार लेले ॥ १६। क्योंकि मे इस देश में ऐसा एक चावादा उद्दराजंगा जी। न खोर्ड दुई की ठूढेगा न तितर वितर की एकट्टी करेगा न घायलों की चैंगी करेगा न जा भली चगा है उन का पालन पायण करेगा खरन मेरिटया का मास खाएगा श्रीर उन के खुरा की फाड डालेगा॥ १९। हाय उस निक्रमी संरवाहे पर जी भेड वकारिया की क्षेत्र जाता है उस की बांह खैार दहिनी बांख दोने। पर तलवार लगेगी तव उस की बांह मूख ही नास्गी शीर एस की दिइनी खांख बैठ ही जाएगी।

१२. इस्त्रायल् के विषय में यहावा का कहा हुया भारी वचन। यद्याचा का आकाश का ताननेहारा सीर पृथिकी की नेव एक्सनेवारा श्रीर मनुष्य के श्रात्मा का रच-नेद्वारा है उस की यद वाणी है कि, २। सुनी मै यक्शलेम् को चारी छोर की सब खातिया के

न चराजगा सुन में से को मरे से। मरे श्रीर की | लिये लक्ष्यका देने के मद का कटोरा ठदरा दूंगा ग्रीर बय यदशलेम् घेर लिया जाएगा तथ यहुदा की दया रेसी ही होती ॥ ३। थै।र उस समय पृष्टियी की सारी जातियां यहशलेम् के विकृष्ठ ग्याट्टी देशी तव में उस की इतना मारी पत्थर वनाडगा कि चन सभा में से जितने उन की चठाने लगी से बहुत ही घायल देशि॥ ८। यदावा की यह वाकी है कि चन समय में हर एक घोड़े की घवरा दूंगा बीर उस की सवार की वैरिटा करंगा थीर में यहूदा के घराने पर कृपाहृष्टि रघ्षुंगा पर ग्रन्यज्ञातियों के मव घे। है। की अन्धा कर डालूंगा ॥ ५ । सय यषूदा के अधिपति केचिंगे कि यक्यलेम् के निवासी अपने परमेश्वर मेनायां की यदावा की सदायता से मेरे महावक वनेगे । ६। उस समय मै यहदा की प्रधि-पतिया की ऐसा कर दूगा जैमी लकडी के ठैर मे प्राग भरी ग्रंगेठी वा यूले में जलती हुई मशाल देशती दे अर्थात् वे दिने वांवे पर चारी और के सव लोगों की भस्म कर डार्लेगे खार यदशलेस् करां प्रव वसो है वहीं यहशलेम ही में बसी रहेगी n ७। थ्रीर यहाचा पहिले यहूटा के तथुश्री का उद्घार करेगा करीं ऐसा न हो कि दाकद का घराना ग्रीर यम्भलेम् के निवासी खपने खपने विमय के कारण यहूदा के विष्ठु वहाई मार्रे ॥ ८ । उस समय यदावा यदेशलेम् के निवासिया की मानी ठाल से वका लेगा श्रीर उस समय उन में से बी ठीकर खानेहारा हो सी दारुद के समान देशा ग्रीर दासद का घराना परमेध्वर के समान ऐगा खर्थात् यरीया के उस दूत के समान वो उन के श्रामे श्रामे चलता शा ॥ 🛚 । थ्रीर उस समय में उन सब जातिया की जी यहश्रलेम् पर चढाई क्षरेगे नाग्र करने का यद्र कदंगा॥ १०। श्रीर मै टाकट के घराने श्रीर यहशस्म के निवासियों पर वरना सनुग्रह करनेहारा श्रीर प्रार्थना सिखानेहारा थात्मा उग्डेलूंगा सा वे मुक्ते थर्थात् विसे उग्हा ने येघा उसे ताकों। श्रीर उस की लिये ऐसे रीए पीटेंगे जैसे एकलीतं पुत्र के लिये राते पीठते हैं स्नीर रेसा मारी ग्रोक करेंगे जैसा पहिलाठे पर करते है ॥ ११।

<sup>(</sup>१) मूल में का। (२) मूल में ऐसे कड़ेये होगे।

. .

उन्हों की पहिने हुए उन का श्रीभेषेक श्रीर संस्कार किया आर ॥ 50। उस के पुत्रों में से जी उस के स्थान पर याजक होता से जब पाँचत्रस्थान में सेवा टइस करने की मिलापघाले तब में पहिते आर तब चन वस्त्रों को सात दिन लें पहिने रहे ॥ ३९। फिर याजक के सस्कार का जो मेठा दिशा उसे लेकर उस का मांस किसी पवित्र स्थान में सिकाना॥ ३२। तब दादन ग्रापने पुत्रों समेत उस मेठे का मांस ग्रीर टोकरी की राटी दोना का मिलापवाले सबू के द्वार पर खार ॥ ३३ । थार जिल पदार्थी से उन का सस्तार थार उन्दे पधित्र करने के लिये प्रायश्चित किया जाण्या उन की वे तो खारं परन्तु पराये जुल का कोई उन्देन खाने पाए क्योंकि वे पवित्र होते। इह । श्रीर यदि चस्कारवाले मांच वा राटी में चे कुड़ विदान ले। यचा रहे तो उस वसे हुए की प्राप्त में जलाना घर खाया न जाग वयोषित पवित्र देशा। इप्रा श्रीर में ने तुक्षे को दी प्राचा दिई हैं उन उभी के अनुसार तू दास्त और उस के पुत्री से करना बीर सात दिन ली उन का सस्कार करते रहना, इई। श्रर्थात् पापयोल का एक यहङ्ग प्रायश्चित्त के लियं दिन दिन चकाना श्रीर घेदी के लिये भी प्रायश्चित करके उस की पाप हुडाकर पाधन करना थै।र उसे पांचित्र करने को लिये उस का व्यक्तिपंक करना ॥ ३०। सात दिन लें देदी के लिये प्रायश्चित करके उसे पाँचत्र करना भार हृदी परमपाँचत्र ठटरेगी भार जा मुक उस से क्रू जाएगा यद पवित्र उद्दरेगा ॥

३८। की तुमी घेदी पर नित्य चढ्याना होगा घद यह दे प्राणात दिन दिन एक रक यरस के दे। भेडी के बच्चे ॥ इर । एक भेड़ के बच्चे को तो भार भी समय बीर दूसरे भेड़ की यद्ये की गोधूलि की समय चळाना ॥ ४० । ग्रीर एक भेड के बच्चे के संग धीन् की चौषाई कूटके निकाले हुए रोल से सना दुषा रपा का दसदों भाग मैदा थीर अर्घ के लिये दीन् की चौषाई दाखमधु देना ॥ १९ । कीर दूसरे भेड़ के यहें की गोधूनि के समय चढ़ाना थीर उस के राघ भार के से अनुवाल पीर पार्च दोनों करना

को पीके उस को घेटे पाते आदि की मिलते रह कि जिस से वह सुखदायक सुर्गंध सीर यहीवा के लिये इव्य उद्दरे ॥ ४२ । तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में यदे। या के बागे मिलापवाले संबू के द्वार पर नित्य रेसा हो दोमवित हुआ करे यह वह स्थान है जिस में में तुम लोगों से इस लिये मिला करंगा कि तुम से वाते कर ॥ १३ । श्रीर में इसार्शियों से वहीं मिला करगा थीर वह तंब्र मेरे तेज से पवित्र किया जाएगा॥ 88 । श्रीर में मिलापवाले तंबू श्रीर वेदी की पवित्र कबगा और धादन और उस के पुत्रों की भी पवित्र कख्गा कि वे मेरे लिये याजक का काम करें॥ ४५। ग्रीर में इसार्रालयों के बीच निवास करंगा ग्रीर उन का परमेश्रद्धर ठएका। । १६। तम व जान लेगे कि मै यदीया उन का बद परमेश्वर हूं जो उन की मिख देश से इस लिये निकाल लाया है कि उन के बीच निवास करे में तो उन का परमेश्वर यदावा हू ॥

> (भाति भाति की पवित्र यस्तुए बनाने और भाति भाति की रीति चलाने की आधार )

३०. फिर भूप जलाने के लिये खबूल को लकड़ी की एक बेदी बन-

याना ॥ २ । उस की लम्बाई एक चाप थ्रीर चौड़ाई एक द्वाच की दें। ये। यह जैकोर दें। स्रीर उस की संचाई दे। दाघ की दे। बीर यह बीर उस के सीग एकदी टुकडा दें।। ३। फ्रीर इस वेदी के कपरवाले पह्ले और चारों खोर की अलंगा थीर सीगों की चाखे साने से मठवाना स्रोर इस की वारीं स्रोर सेाने की एक बाह बनवाना ॥ ह । श्रीर इस की बाह को नीचे इस को दोनों पह्नों पर सेने को दो दो कहे वनवाकर इस की दोना भार लगवाना व इस के उठाने के हरही के खानी का काम दे॥ ५। ग्रीर हरहों की यूयल की लकही के बनवाकर सेने से मठवाना ॥ ६। श्रीर इस की उस पर्दे की बारो रखना जो साकीपत्र के सदूक के साम्धने द्वारा क्षर्यात् प्रायश्चित्तवाले ठकने के क्रांगे रखना का साबीपत्र के जपर देशा उसी स्थान से मैं तुभ से मिला कबाा ॥ ७। श्रीर इस वेदी पर शायन सुर्गान्धस धूप जलाया करे दिन दिन भार की अब वस समय यस्थलेम् से इतना रीना पीटना होगा जैशा मींग्रेहोन् की तराई में के घट दिस्मीन् में दुखा या॥ पर । बरन सारे देश में विलाय एक एक कुल मे व्यलग बालग देशमा व्यर्थात् दासद के घराने का कुल बालगा थार उन की स्त्रिया बालगा नातान् के घराने का कुल बालगा थीर उन की स्तिया बालगा। १३। सेवी के घराने का कुल प्रलग जीर उन की स्तियां प्रलग शिमीया का कुल थलग श्रीर उन की स्त्रिया प्रालगा, 98 । निदान जितने मुल रह गये ही एक एक कुल अलग ग्रीर उन की स्त्रियां अलग ॥

१३. उसी समय दालद के घराने थै।र यस्थलेस के निवासियों के लिये पाप थीर मलिनता धेने के निमित्त बहता हुआ सीता देशा । २। यार सेनायों के यहावा की यह धागी दै कि उस समय में इस देश में से सूरती के नाम मिटा डालूगा थै।र वे फिर समस्य में न रहेगी थीर में नवियो थार प्रशुह बात्मा का इस देश मे मे निकाल दूरा। ॥ इ। खीर यदि कोई फिर न्यू-वत करे ते। उस के माता पिता जिन से वह उत्पन्न र्ध्या उस से करेगे कि तू जीता न यसेगा क्यों कि तूने ग्रदीबा के नाम से भूठ कदा दे सा जय बट मयूब्रत करि तब इस की माता पिता जिन से बद उत्पन्न हुया उस की विध डालेगे॥ ४। थीर उस समय नवी लेगा नयुषत करते हुए अपने यपने दर्शन से लान्जित ऐंगी श्रीर नये धाखा देने के लिये कवल का यस्त्र पदिनेगे॥ ५। वरन एक एक कर्दगा कि मैनयी नहीं किसान हूथी। र सहक्रपन दी से मै थीरी का दास हू ॥ ई। तय उससे यद पूका सारमा कि तेरी काती में ये चाव कैसे हुए और वह कदेगा ये वे ही है जो मेरे प्रेमिया के घर मे मुक्ते लगे है। छ। येनाग्री के यद्वीया की यद्व वाखी है कि

दे तलवार मेरे उहराचे रूर चरवाहे के विकद्व अर्थात् की पुरुष मेरा सजाति है उस के विरुद्ध चल तू उस चरवारे की काट तथ भेड वक्षरियां तितर वितर री बाएंगी पर बच्चीं पर में खपने राध फेबंगा। द। यदीवा की यह भी वाशी है कि इस देश के सारे निवासियों की दो तिहाई मार हाली जारंगी बैार बची हुई तिहाई उस में बनी रहेगी॥ ९। इस तिहाई की मै बाग मे डालकर ऐसा निर्मल करगा जैसा खपा निर्मल किया जाता है ग्रीर ऐसा जानूगा जैया योना खांचा खाता है या वे सुक्त ये प्रार्थना किया करेंगे श्रीर में उन की सुन्गा में ती चन को विषय कहुगा कि ये मेरी प्रजा है श्रीर वे मेरे विषय कहेंगे कि यदीवा हमारा परमेश्वर है।

१४ सनी यद्यांचा का ऐसा एक दिन स्थानेहारा है कि तेरा धन लूटकर तेरे ह्रीच में खांट लिया जाश्या ॥ २। क्यों-कि में सब बातियों की य्यालेम् से लखने की लिये रकट्टा करंगा यार वह नगर ने लिया चारगा थै।र घर लूटे जाएंगे ग्रीर स्त्रिया सृष्ट किई जाएंगो ग्रीर नगर के प्राधे लेगा घन्धुयाई से जाएंगे पर प्रजा को शेय लेगा नगर ही में रहने पाएंगे ॥ ३ । सब यद्याया निकलकर उन कातियों से ऐसा सहेगा जैसा वर संग्राम के दिन में सद्गाधा। ४। स्रोर उस रसय घट चलपाई के पर्वत पर जी पूरव स्रोर यक्शलेस् के साम्दने है एांव धरेगा तब जलपाई का पर्वत पूरव से सेकर पिक्कम सों बीचा बीच से फटकर बहुत बहा खड़ु हो चारगा से आधा पर्यंत उत्तर को खार खीर खाधा दक्कित की खार इट बाएगा॥ ५। तब तुम मेरे बनाये हुए उस खहु से प्राकर भाग काथोगी व्योक्ति वह खहु ग्रासेल् लें पहुंचेगा वरन तुम ऐसे भागोगी जैसे उस मुईहे।स के डर से भागे थे जे। यहूदा के राजा संज्ञियाह के दिनों में हुआ। था। तब मेरा परमेश्वर यहे।या क्षाएगा कीर सब पवित्र लेग तेरे साथ होते॥ ६ । उस समय कुछ र्जाजयाला न रहेगा क्योकि ज्योतिग्राया सिमट जाएँगे॥ ७। ख्रीर वह एक ही दिन द्वामा जिसे यदात्रा ही जानता है न ता दिम क्षेत्रा थीर न रात क्षेत्री यर साम की सिखयाला होगा ॥ ८ । स्रीर उस समय ग्रहणलेम् से यहता हुमा जल फूट निकलेगा उस की रक शासा पूरव के ताल

<sup>(</sup>१) मूस में तेरे हाथे। के बीच वे क्या पाव हैं।

ध्रय के दिना में ग्रीर साड़े के दिनों में बरावर बहती रहेगो ॥ १। तब यहावा सारी पृष्यिको का राजा होता ग्रीर उस समय यदावा एक ही ग्रीर उस का नाम एक ही माना जाण्या ॥ १०। ग्रेघा से लेकर यदश्रलेम् की दक्किलन थीर के रिस्मीन् ली सारी भीन प्ररावा के समान दे। जाम्गी ग्रीर वह जची होकर विन्यामीन के फाटक से लेके पहिले फाटक के स्थान ला श्रीर कीनेवाले फाटक ला श्रीर धननेल् के गमाट से लेकर राजा के दाखरसकुरहों लें। यापने स्थान में बसेगी ॥ ११ । ग्रीर लेगा उस में बसेगे बीर फिर सत्यानाथ का साप न देशा थीर यस्थलेस खेखटके वसी रहेगी ॥ १०। ग्रीर जितनी जातिया ने यक्णलेम् से युद्ध किया दे। उन सभा की यदाया ऐसी मार से मारेगा कि खहे खहे उन का मांस यह जाएगा थीर उन की यांखें अपने गोलको में सह वाण्गी श्रीर उन की जीभ उन के मुद्र में यह जाएगी। १३। ग्रीर उस समय पदावा की ग्रार से उन मे बही घबराइट पैठेगी थार वे स्क दूसरे के दाय को पकडों और एक दूसरे पर खपने छपने दाच **उठाएँगे ॥ १८ । थ्रीर यट्टा भी यद्यालेम् में लहेगा** थीर साना चान्दी बस्त्र आदि चारीं और की सव जातियों की धन चंपीत उस में बटारी जाएगी॥ १५। थीर घोड़े खत्रर ऊंट श्रीर गटटे घरन जितने कानानी न पापा वाण्या ॥

थीर दूसरी पव्छिम के समुद्र की खीर बहेगी श्रीर | पशु उन की कार्खनिया में छात्रों से। भी ऐसी मार में मारे साएगे॥ १६। चौर यस्यलेम् यर चठने हारी सब जातियों में से जितने लेगा वर्चे रहेगे सा वरस वरस राजा की अर्थात् सेनाश्रो के यदीवा की दग्रह्मवत करने श्रीर कार्पास्यो का पर्व मानने के लिये यहशनम् की साया करेती ॥ १० । श्रीर पृथिशी के कुला में से जो लाग परणलेम् मे राजा प्रधात सेनायो। को यदे।वा का दण्डवत कम्ने के लिये न सार उन के यहा वर्षा न देशों ॥ १८ । खीर योंद सिसुका कुल बटान प्राण्ती अवाउन पर बङ मरी न पहेंगी जिस में यहाया उन जातिया का मारेगा हो भोगोहिया का पर्य मानने वर्र निर्य न जारं। १९ । यह मिस का पाप ग्रार उन मय चातियों का पाप ठहरेगा हो। की पहियों का पर्व मानने के लिये न जाएं ॥ २०। उस समय घोडा की घंटिये। पर भी यह लिखा रहेगा कि परेश्या के लिये पाँछत्र ग्रीर पदाया के भवन की इंडिया उन कटोरे के तुल्य पवित्र ठदरेशी जी बेदी के साम्दने रहते हैं ॥ २५। धरन यह्यालेम् मे ग्रीर यहटा देश में मध एडिया नेनाओं के परीवा के लिये पवित्र ठएरेगो कै।र सब मेलवलि करनेए।रे का व्याकर उन इंडिया में माम दिसाया करेगे कार उम समय सेनाओं के यहावा के भवन में फिर काई

### मलाकी।

१ • मलाकी के द्वारा इस्रारल के विषय यद्याया का कदा दुखा भारी

२। परोक्षा यह कदता है कि मैं ने तुम से प्रेम किया है बर तुम पूक्ते दी कि तू ने किस बात मे इम से प्रेम किया है यदावा की यह वाकी है कि क्या

रसाव् याकूव का भाई नथा तीभी में ने याकूव से प्रेम किया है। पर ग्याय के। श्रीप्रय जानकर उस के पराहों की चवार डाला ग्रीर उस के भाग की जंगल के गीद हों का कर दिया है ॥ । गरोम् ता कदता है कि दमारा देश उबढ गया है पर दम खंड छरीं की फिरकर घसागी से चेनाथीं का यदीया

**BEOP** 

या अदता है कि वे ता वनाएगे पर में छा दूगा श्रीर उन का नाम दुष्ट जाति पडेगा श्रीर वे रेसे लेगा कराएँगे जिन पर यदाधा खदा कोधित रहेगा॥ **प्राचीर तुम अपनी थाखा से यह देखकर कारी** गो कि यदे। या इसारल का छोड़ ग्रीर जातिया मे भी भद्दान उद्दरेगा ॥

ई। पुत्र पिता का श्रीर दास स्वामी का बादर करता है सा में लो विता हू से। मेरा श्रादर कहां श्रीर में जी स्वामी इ से। मेरा भय मानना कदा । सेनायो का यद्दाया तुमें याचकों से दो मेरे नाम का ग्रप-मान करते है। यही बात पूछता है पर तुम पूछते जिया है ॥ छ । तुम मेरी वेदी पर अग्रुह भी जन । यदी वा का यदी वाचन है ॥ चढाते हा ताभी तुम पृक्ते हा कि उम किस बात में तुमे प्रशृह ठदराते हैं इस वात में कि तुम करते द्यों कि प्रदेश्या की मेज तुच्छ दै॥ ८। पिर जब तम अधे प्रमु की बलि करने के रिपे समीप ले आते ती क्या यह बुरा नहीं थीर जब तुम लगड़े या रार्गा पण की जे स्नाते ही तो यया यह झुरा नही स्नपने दाकिम के पास मेसी भेट ले बाखी ती क्या वह तुम से प्रसन्न देखार वा तुम पर अनुग्रह करेगा मेनाया के पराया का यहा यचन है।

र । ग्रव ईश्वर से विनती करी कि वह इस लोगी। पर व्यनुग्रह करे यह तुम्हारे हाथ से हुन्ना दै ह्या तुन सममते रे कि ईश्चर तुम से से विस्ती का पन यरिगा चेनान्त्रो का यद्दाया का यद्दी यचन दै॥ १०। भला दाता कि तुम में में कीई मन्दिर के किवाडों की बन्द करता कि तुम मेरी वेदी पर व्यर्थ खारा बारने न पात मेनाग्रा के यरावा का यह वचन है कि मै तुम से कुछ भी, मन्तुष्ट नही ग्रार न तुम्हारे दाय से भेट ग्रुच्य करंगा ॥ १९ । उदयाचल सं लेकर श्रस्ता-चल ले। प्रान्यजातियों में ते। मेरा नाम घडा है खीर घर कवी धूप थीर शुद्ध भेंट मेरेनाम पर चढाई वाती है खोकि अन्यवातिया में सेरा नाम वहा है सेनाओं के यदावा का यही यचन है॥ १२। पर

तुम लोगा उस को यह कहकर अपवित्र ठहराते हो कि यहावा की मेज अग्रुद्ध है ग्रीर उस पर से जी भाजनवस्तु मिलती है सा तुच्छ है॥ १३। फिर तुम कदते दे। कि यह कैंसे बहे क्रेंग का काम है श्रीर सेनाश्री को यरोवा का यह वचन है कि तुम ने उछ भेजनवस्तु से नाक सिकारी है श्रीर चारी के श्रीर लगड़े श्रीर रोगी पश्च की भेट ले आते हा फिर क्या में ऐसी भेट तुम्हारे छाथ से ग्रुह्य करू यहाथा का यही यचन है। १८। जिस क्ली की कुछड मे नरपशु दी पर बद सन्नत मानकर प्रमु की बर्जी दुशा पशु चठार वह सापित है मै ता बड़ा राखा हू सीर हो कि हम ने किए बात म तेरे नाम का अपमान मेरा नाम अन्यकातिया में भवयाग्य है सेनाय्री के

> २. और अब हे या जने। यह आजा तुम्हारे विये है। २। यदि तुम इसे न राना श्रीर न मन लगाकर मेरे नाम का खादर करी ता रोनाओं का यदावा या कहता है कि मै तुम की साप द्या ग्रीर जा बस्तुरं मेरी ग्राभीय से तुम्हें नित्ती हैं उन पर मेरा खाप पहुँगा बरन तुम जो मन नहीं लगाते इस कारण मेरा साप उनप र पड़ चुका है ॥ ३ । मुना में तुम्हारे खेतीं के बीज की जमने न ट्रंगा कीर तुम्हारे सुट पर तुम्हारे पर्दी के यहपशुक्रा का मल फिक्राा थार उसके सम तुम भी उठा लिये जायोगी॥ 8। तथ तुम जाने।गे कि मै ने तुम की यद आजा इस लिये दिलाई है कि लेवी के साथ मेरी वंधी हुई घाचा बनी रहे बेनास्त्री के यहावा का यही वचन है।। धा मेरी जा वाचा उस के साथ वंघी बह जीवन थार शाति की है थीर मै ने उन्दे उस क्षा इस लिये दिये कि वह भय माने थीर उस ने मेरा भय मान भी लिया ग्रीर मेरे नाम से शत्यन्त भय खाता था। है। उस की नेरी सच्ची व्यवस्था कंठ घी थै।र उस के मुद्द से कुटिल बात न निकलती थी वह शाति थीर सोधाई से मेरे संग संग चलता था थीर बहुतो की श्रधर्म्स से फेर लेता था॥ ०।

<sup>(</sup>१) मूल में इसाम्ल् के सियाने की परानी श्रीर ।

<sup>(</sup>१) मूल में मैं तुम्हारे कारण योज की पुष्टकूगा।

<sup>(</sup>२) मूल में फैलाकगा।

याचक की ती चाधिये कि वद अपने टींठी से ज्ञान। ये विक्वासघात न करे। १६। क्योंकि इसारल का क्योंकि वह सेनास्रों के यहावा का दूत है। ६। पर है तुम ने लेबी की व्याचा की तीड दिया है सेनाओं के यहावा का यही वचन है ॥ १। सा मै ने मी तुम की सब सोगों के साम्दने तुळ थीर नीच कर दिया है क्योंकि तुम मेरे मार्गी पर नही चलते वरन व्यवस्था देने से सुद्द देखा विचार

१०। वया इस सभी का एक ही पिता नहीं उधा एक ही ईश्वर ने इस की नहीं सिरजा इस क्या एक इसरे का विकासघात करके प्रपने पितरी की वाचा को तोड देते है। ११। यहूदा ने विग्वासघात किया है श्रीर दसाग्ल् में श्रीर यहणलेस् में छिनै।ना काम किया गया है कैसे कि यहदा ने विराने देखता की कन्या से विवाह करके पहीवा के पवित्र स्थान की जी उस का प्रिय है प्रपवित्र किया है।। १२। ना पुरुष रेसा काम करे उस से मेनाखी का प्रदेश्या चस के घर के रवक थीर मेनाथी के यदाद्या की भेट चढानेष्टारे को यहूदा की तबुग्री में से नाग करे। १३। फिर तुम ने यह दूचरा काम किया है तुम ने यहीवा की वेदी को रानेहारी श्रीर सास भरनेहारी की बासुबी से मिगो। दिया है यहां ले। कि वह तुम्हारी भेट की खार हांग्र नहीं करता थीर न प्रसन्न दोकर उस की तुम्हारे ष्टाच से ग्रह्म करता है तीमी तुम पूछते है। कि क्यों ॥ 98 । इस कारण कि यहीचा तेरे श्रीर तेरी उस जवानी की संशिनी खैार व्याही हुई स्त्री के बीच सासी हुया निस का तूने विश्वासघात किया है। १५। एवा उस ने रक ही की नहीं द्यनाया तीभी श्रेष यात्मा उस के पास था और स्कादी क्यो इस लिये कि यह परमेश्यर के योग्य सन्तान घाडता या से तुम श्रपने शास्मा के विषय चैायस रद्या थ्रीर तुल में से कोई अपनी जवानी की स्त्री

की रचा करे थीर लेगा उस के मुद्द से व्यवस्था पूर्वे परमेश्वर यहावा यह कहता है कि में स्त्रीत्याग से चिन करता हू और उस में भी की श्रापने यस्त्र पर तम लेगा धर्म के मार्ग से बाप इट गये तुम ने उपद्रव करता है से तुम प्रपने वात्मा के विषय मे बहुतीं की भी व्यवस्था के विषय ठीकर खिलाई वैकिस रही सेनाओं के यहावा का यही वसन है। १०। तुम लेशों ने अपनी याता से बदीया की उकता दिया है तीभी पुरुते ही कि हम ने किए वात में उसे उकता दिया इस में कि तुम कहते दे। कि ने। कोई युरा करता दें का यदाया की दृष्टि में अच्छा लगता है श्रीर यह ऐसे लेगों से पस्त रहता है वा यह कि न्यायी प्रमेश्वर कहाँ रहा ॥

> ३. सना में व्यवने दूत की भेनता हू कीर वह मार्ग की मेरे कारों मुधारेगा श्रीर यह प्रभु जिसे तुम इंडते हो श्रचानक श्रवने मन्दिर मे आग्या अर्थात् याचा का यद दूत विसे तुम चाहते है। सुना बह पाता है सेनायों के पहाबा का यही वचन है॥ २। पर उस के आने का दिन कीन सव सकेगा श्रीर खब यह दिखाई दे तब कीन खडा रह सकेगा क्योंकि वह मानार की प्राम थीर धोवो के सावन के समान है। इ। सीर घड यपे का तावनेहारा थीर गुडु करनेहारा वन वैठेगा थीर लेबीये। की गृह करेगा थीर उन की मेनि इपे की नाई निर्मल करेगा तथ ये यदाया की भेंट धर्म ये चडाएंगे॥ ४। तब यएदा थीर यहशलेम् मे की भेंट यदावा का ऐसी भाणाी सेसी पहिले दिने षीर प्राचीनकाल में भावती घी॥ ५। थीर में न्याय करने की तुम्हारे निकट बाकंगा थीर टीनदी थीर ध्यमिचारिया स्नार भूठी किरिया खानेहारी के चिन्ह थीर की मनूर की मनूरी की दयाते थीर विश्वया थीर वपमूर पर अंधेर करते थीर परदेशी का न्याय विगाडते थीर मेरा भय नहीं मानते उन सभी के विषद्ध में फुर्ती से साक्षी दूगा सेनाक्षी के यदावा का यही वचन है। ई। मैं यहावा ता वदला नहीं इसी कारण हे याकूविया तुम नाग्र नहीं हुए॥

छ। अपने पुरखायों के दिनी से तुम लेका मेरी विधिया से इट्से फाये ही सीर उन्हें पानन नहीं

<sup>(</sup>१) वा एक ही पुरुष ने मेसा किया जिस ने मारना कुछ भी रहा या।

करते मेरी श्रीर फिरे तथ में भी तुम्हारी श्रीर र्यमान करते थे उन के स्मरण के निमित्त उस के फिस्ता सेनायों के यहाया का यही यथन है पर साम्द्रने एक पुस्तक लिखी जाती थी ॥ १७ । से सेनायों सुम पुरुते हो कि दम किस बात में फिरे ॥ ८। यथा का यहावा यह कहता है कि नी दिन में ने ठहराया मनुष्य परमेश्वर के। कामे देखे। तुम तो मुक्त को। है उस दिन वे लेगा मेरे वरन मेरा निज धन ठहरेगे भारते हैं। तीभी पूछते ही कि इस ने किस वात में श्रीर में उन से ऐसी कामलता करंगा जैसी कोई अपने तुमी भागा है दशमाय थ्रीर चठाने की भेटा मे ॥ १ । चिवा करनेदारे पुत्र से करे ॥ ९२ । तब तुम फिरकर तुम पर भारी साप पड़ा है क्योंकि तुम मुक्ते कासते धर्मी खार दुष्ट का भेद अर्थात को परमेश्वर की सेवा हा बरन यह सारी जाति क्या करती है।। प०। सारे करता है शीर जी उस की सेवा नहीं करता उन दशमांश की मग्डार में ले खायो कि मेरे भवन मे भाजनयस्त रहे ग्रीर सेनाग्रे। का यदाया यद कप्ता है कि नेसा करके मुक्ते परखा कि मै आजाश के करेग्छे तब नव अभिमानी श्रीर सब दुरावारी लेगा अनाज तुम्हारे लिये खोलकर तुम्हारे कपर वेपरिमाख खाशीश की ख़टी वन जाम्गो श्रीर उस खानेहारे दिन में वे द्यरसाक्षमा कि नहीं ॥ १९। ख्रीर में तुम्हारे कारण ऐसे मस्म हा जाएंगे कि उन का पता तक न नाश करनेदारे की ऐसा घुडकुगा कि घट तुम्दारी रहेगा धेनाश्री के यदावा का यदी घचन है। भूमि की उपज नाण न करेगा और तुम्हारी दाखलता- २। पर तुम्हारे लिये जी मेरे नाम का भय मानते है। कीं के फल कहीं न गिरिंगे सेनाखे। के पटाघा का यहो धर्म्म का मूर्ण उदय देशा कीर उस की किरकी के बचन है ॥ १२ । श्रीर मारी बातिया तुम के। धन्य द्वारा से तुम चंगे ही बाखोगे श्रीर निकलकर पाले कर्रिगी क्योंकि तुम्यारा देश मनेत्रदर देश रोगा सेना- दुए वरुडो की नाई कूदी फादोगे॥ ३। तब तुम थी। के बद्दाया का बद्दी यचन है।

१३। यहाबा यह कहता है कि तुम ने मेरे विकह हुए दिन मे वे तुम्दारे पावा के नोचे की राख बन डिठाई की बात करी दे पर तुम पूछते है। कि हम तेरे विक्द्व प्रापस में ख्वा वीले हैं ॥ १४। तुम ने कदा है कि परमेश्वर की सेवा करनी व्यर्थ है ग्रीर इस ने की उन के वैषि हुण कामी की पूरा किया थीर सेनाख्रा के यहावा के हर के मारे गांक का पहि-रावा परिने हुम चले र इस से क्या लाभ हुया॥ १५। दीर अब इम अभिमानी लोगो की धन्य कहते दै क्योकि दुराचारी ते। यन गये दै वरन वे परमेज्यर थोर थीर पुत्री के मन को उन के पितरी की थीर की परीक्षा करने पर भी बच गये है। १६। तब फिरेगा ऐसा न हा कि मै आकर पृथिबी की यदीया का भय माननेदारे श्रापस में यात करते थे थैार यद्याया ध्यान धरकर उन की सुनता या थीर क्षी यदीया का भय मानते श्रीर उस के नाम का

(१) मूल में सुम।

रिने। का भेद परिचान सकोग्रे॥ १। क्योंकि सुने। वष्ट धधकते भट्टेका सा दिन स्नाता है

दुष्ट्री को लताइ डालेगी अर्थात् मेरे उस ठहराये

बाएंगे सेनाया के यदाया का यदी वचन है। ४। मेरे दास मूसा की व्यवस्था अर्थात् के। जी विधि और नियम में ने सारे इसारिलयी के लिये उस की दीरेय में दिये थे उन की स्मरण रक्खी ॥ ५। युना यहाचा के उस बड़े थार भयानक दिन के खाने से पदिले में तुम्दारे पास गलियाइ नहीं की भेजना। ६। श्रीर यह पितरें। के मन की उन के पुत्री की सत्यानाश कदा

<sup>(</sup>१) मूल में उम को म जह न डालिया द्वादिगा।

<sup>(</sup>२) मूस ने उस के परेश में पगापन।

<sup>(</sup>१) या नाता पिता।

#### THE

#### NEW TESTAMENT

IN HINDI

### धर्मपुरुतक का अन्तभाग

श्रर्थात

मत्ती चौ मार्क चौ लूक चौ याहनरचित

#### प्रभु यीशु स्त्रीष्ट का सुसमाचार।

और

प्रारेतों की क्रियात्रा का बृत्तान्त।

श्रौर

धरमीपदेश क्रीर भविष्यद्वाक्य की पात्रया

जा

यूनानी भाषा से हिन्दों में किये गये हैं।

BRITISH AND FOREIGN BIBLE SOCIETY
(NORTH INDIA AUXILIARY)
ALLAHABAD

1914

## मत्तो रचित सुसमाचार।

१• इवाहीम के मनान टाक्ट के बनान योगु ग्रीष्ट की वणावलि॥

२। इत्रार्गम का पुत्र इमलाज इमलाज का पुत्र याकुष्र याकुव के पुत्र विष्टृटा भीर उस के भाई हुए ॥ ३ । तामर में पिएटा के पत्र पेरम थार जेस्ट एए घरम का पुत्र हिस्सान हिस्सान का पुत्र अराम ॥ रे। प्रराम का पुत्र स्मिनादय सम्मीनादय का वत्र नार्यान नार्यान का वत्र मलमान ॥ ५। राज्य में मनमान का पुत्र वाष्यम एया रत में वाष्यम का पुत्र सामेट हुमा बाधेर का पुत्र विशा ॥ ई । विशी का पुत्र दासर रासा सरियार की विधवा में दासर राज्ञा का पुत्र भूनेमान हुना ॥ ७ । भलेमान का वय रिद्युकाम रिड्यप्राम का वश्र व्यविवाह प्रवि-याह का पुत्र कामा ॥ 🗸 । व्यामा का पत्र विदेशिया-फट विदेशियाफट का पुत्र विदेशिस विदेशस का मनान उड़ियार ॥ १। उड़ियार यापन यापन का पुत्र लाल्म चाध्म का पुत्र तिज्ञ-कियार ॥ १२ । शिक्षकियार का पुत्र मनम्मी मनम्मी का पुत्र खामान जामान का पुत्र याशियार ॥ १९। ब्रायुत नगर की ज्ञान के समय में योगियाट के मनान विश्वनिवार थीर उस के भार्द रुए ॥ १२। ब्रायुन के। जाने के पेंके विग्योनवार का पुत्र जल-मिण्न प्रावित्यम का पूर्व दिस्याञ्चल ॥ ९३ । जिम्यायुन को पुत्र प्रयीष्ट्र श्रयीष्ट्रद का पुत्र श्लि-याकीम एग्नियाकांम का पुत्र अमार ॥ १४ । अमार का पुत्र माद्रीक माद्रीक का पत्र कार्योम व्याप्तीम का पुत्र इलीष्ट्रह ॥ १५ । इनीष्ट्रह का पुत्र इलियालर रनियाजर का पुत्र मतान मतान का पुत्र याकुछ ॥ ९६। याकुय का पुत्र युक्तम जो भरिषम का स्थामी या जिस में यीशु जी ग्योष्ट्र कलायता है उत्पन्न हुया ॥ 🞙 🖰 । मा मद्रा पीडिया एक्स्टीम में बाउद ली चैं। दर पीठी थ्रीर टाउट में यायून की लाने नी चैरट पोठी भ्रीर बाधुन की जाने के मसय में स्त्रीष्ट नी बीदह योठी थीं ॥

१८। यांशु खोष्ट का जन्म इस रीति से हुआ। उम की माता मरियम की यूसफ से मगनी दुई थी पर उन की व्याट्टे दोने की परिले यह देख पड़ी कि पाँचय खातमा से गर्भवती है॥ १९। तब उस के स्यामी युमफ ने जा धर्म्मी मनुष्य या श्रीर उस पर प्रगट में कलक लगाने नही चारता था उसे चुपके मै त्यागने को एक्श किर्दश २०। जब बह दन वाती की चिन्ता करता था देखा परमेण्वर के एक दूत नै म्या में उसे दर्शन दे करा है दाकद के क्तान यूमफ हु श्रवनी स्त्री मरियम के। श्रवने यहा लान म मत टर क्योजि उम की वा गर्भ रहा है मा प्रवित्र ग्रास्मा म ई ॥ २१ । वह पुत्र जनेगी कीर हा उस का नाम यीश रयना कोकि बद अपने लोगी के। उन के पापें में यचावंता ॥ २२ । यह सब इस लिये हुया कि जो बचन परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा से करा था में। पूरा छाठे ॥ २३ । कि देखी क्यारी गभवती ऐग्री और पुत्र बनेगी थै।र व उम का नाम इस्मानुएन रग्नो शिम का अर्थ यह है ईच्छर एमारे भग ॥ २४ । तय यूसफ ने नीद से उठके जैसा परमंग्यर के दूत ने उमे आता दिई घी धैमा किया क्रीर अपनी स्त्री का अपने यहा लाया॥ २५। परना जय लें। यह प्रापना प्रोत्नेलीठा पुत्र न जनी तय लो उम का न बाना थार उम न उम का नाम पीश रसा ॥

देश के वैतलहमनगर में याशुका जन्म हुआ गठ है रोत पूछ्ये में जितने क्योतियो यिद-श्रालीम नगर में आये॥ २। शीर द्याले यिद्दृदियों का राजा जिम का जन्म छुआ है कहां है क्योंकि हम ने पूछ्ये में उम का तारा है रा है थीर उस की प्रशास करने आये है। ३। यह मुनके हैरोद राजा थीर उस के माथ सारे यिद्धश्लीम के निवासी घटरा गये॥ ४। थीर उस ने लोगों के सद्य प्रधान याजकी थीर अध्यापकों को एकट्टें कर उन से पूका खीष्ट के वैतलहम नगर में क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यू लिखा गया है ॥ ६ । कि वे यिहूदा देश के वैत-लहम तू किसी रीति से यहूदा की राजधानियों मे सब से क्रोटी नहीं है क्योंकि तुम में से एक ग्राध-पति निकलेगा का मेरे इसायेली लाग का चरवाहा होगा ॥ 9 । तब हेरीद ने स्योतिपिया की चुपके से श्रुलाको उन्दे यस से पूछा कि तारा किस समय दिखाई दिया ॥ ६ । ग्रीर उस ने यह कहके उन्हे बैतलइम भेजा कि जाके उस वालक के विषय मे यस से ब्रुक्ता थीर जब उसे पावा तव मुक्ते सदेश देखी कि मैं भी जाके उस की प्रशाम कर ॥ ए। वे राजा को सुनके चले गये थे। देखा जा तारा उन्दों ने पूर्व्य में देखा था दी उन की आगी थागे चला यहाँ लेा कि जहां वालक या उस के स्थान के क्यर पहुंचको ठइर गया॥ १०। वे उस तारे की देखको अप्त्यन्त स्नानन्दित हुएं॥ १९। स्नीर घर म पहुंचकी चन्दों ने वालक को उस की माता मरियम के स्मा देखा थै।र दग्हवत कर उसे प्रशाम किया श्रीर श्रपनी संपत्ति खालके उस की साना थीर लावान श्रीर गन्धरस भेंट चढाई ॥ १२। श्रीर स्वप्न में ईश्वर में यह स्राचा पाको कि हैरीद के पास मत फिर जास्रो वे दूसरे मार्ग से ग्रपने देश की चले गये॥

१३। उन को जाने के पीके देखा परमेक्टर के एक दूत ने स्ट्राप्त में पूसक की दर्मन है कहा उठ वालक कीर उस की माता की लेके मिसर देश की भाग जा कीर जब लों में तुमी न कहू तब लों कही रह क्योंकि हेरेद नाथ करने की लिये वालक की कुठेगा ॥ १४। वह उठ रात ही की वालक थीर उस की माता की लेके मिसर की चला गया ॥ १५। खीर हेरोद के मरने लों वहीं रहा कि जी बचन परसे छार ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा से कहा था कि मैं ने खपने पुत्र की मिसर में से बुलाया से पूरा होते॥

१६ । जब हेराद ने देखा कि ज्योतिपियो ने मुक्त से ठट्टा किया है तब खति क्रोधित हुया छैर लोगों की भेजके जिस समय की उस ने ज्योतिपियो से यह से पूका था उस समय के खनुसार खैतलहम में छैर

कहा जन्मेगां॥ ५। उन्हों ने उस में कहा यिद्वादिया । उस के सारे सिशानों में के सब बालकों को जो हो को बैतलहम नगर में क्योंकि भविष्यद्वक्ता के द्वारा यू लिखा गया है॥ ६। कि से यिद्वाद देश के बैतलहम नू किसी रीति से यदूदा की राजधानियों में सब से क्योंके नहीं है क्योंकि तुम में से एक श्रीध- शब्द श्राया होता की मेरे इसायेली लोग का चरवाहा । भुना गया राहेल श्रायने वालकों के लिये राती थो थार होगा॥ ९। तब हरीद ने क्योंतियिया की जुपके शान्त होने न चाहती थी क्योंकि व नहीं है॥

१९। हरीद की मरने की पीछे देखी परमेश्वर की एक दूत ने मिश्र में यूश्फ की स्वप्न में टर्मन दे कहा।। २०। उठ वालक ग्रीर उस की माता की लेके इसा- येल देश की जा क्योंकि जी लेगा वालक का प्राक्त लेने चाहते थे से मर गये है। २९। तव वह उठ वालक ग्रीर उस की माता की लेके इसायेल देश में ग्राया।। २२। परन्तु जब उस ने सुना कि श्रार्थि लाव श्रपने पिता हरीद के स्थान में ग्रिट्टिया का राजा हुआ है तब वहां जाने से इरा ग्रीर स्वप्न में ईश्वर से श्राचा पाके ग्रालील के सिवानों में ग्राया।। २३। श्रीर नासरत नाम एक नगर में आफे वास किया की वहां नासरी कहां ग्रा से पूरा है। या कि वह नासरी कहां ग्रा से पूरा है। या कि वह नासरी कहां ग्रा से पूरा है। या की वह नासरी कहां ग्रा से पूरा है। या की वह नासरी कहां ग्रा से पूरा है। या है।

याने विना में योष्टन वर्णातसमा देने हारा आके पिष्ट्रांदिया के जंगल में उपदेश करने लगा ॥ २ । श्रीर कहने लगा कि पश्चाताप करेंग क्यों कि स्वर्ण का राज्य निकट श्राया है ॥
३ । यह वही है जिस के विषय में पिश्रियाह भविष्यहक्ता ने कहा किसी का शब्द हुआ जो जगल में
युकारता है कि परमेश्वर का पथ वनायों उस के
राजमार्ग सीधे करेंग ॥ ४ । इस योष्टन का वस्त्र कर
के रोम का था श्रीर उस की किट में समझे का
पहुका वधा था श्रीर उस की मिजन टिड्डियां श्रीर
वन मधु था ॥ ५ । तव पिक्शलीम के श्रीर सारे
पिष्ट्रांदिया के श्रीर यहन नदी के श्रासपाससार देश के
रहने हारे उस पास निकल आये ॥ ई । श्रीर श्रमने श्रमण
पापों को मानके यहन में उस से व्यवित्तमा सिया ॥

भा भवना विस् समय की उस ने ज्योतिययों से यह 9। वह उस ने बहुतेरे फरीशियों श्रीर सहूकियों से पूका था उस समय की अनुसार बैतलहम में धार को उस से बर्पातसमा लेने की आते देखा तब है वह दीपकों को ठीक करेगा तव वह धूप का जलाए॥

दा फिर ग्रोधूलि के उमय जब वह दीपकों की वारेगा तब मी उन्ने तुम्हारी पीठी पीठी मे पहार्वा के समयने नित्य धूप जानके जलाए॥ ९। इस बेदी पर तुम न तो खीर प्रकार का धूप खीर न हो मर्वाल न खन्नविल चढाना खीर न इस पर अर्घ देनो॥

१०। खीर घारून बरस दिन में एक बार इस के सीगों पर प्रायश्चित्त करे तुम्हारी पीठी पीठी में बरस दिन में एक बार प्रायश्चित्त के पापवाल के लेडू से इस पर प्रायश्चित्त किया जाए यह यहोघा के लिये परमर्थाच्य ठहरे॥

१९। फिर यद्देश्याने मूसा से कहा, १२। जब तू इसारलियों की गिनती लेने लगे तब वे ग्रिनने के समय श्रपने श्रपने प्राण के लिये यहावा की प्रायश्चित र्देन दे। कि उस समय उन पर कोई विपत्ति पड़े॥ **९३। जितने लोग गिने जाए<sup>९</sup> वे पवित्रस्थान के** शेकेल् के लेखे से खाधा शेकेल् दें यह शेकेल् ता धीस गेरा का दोता है से यहावा की भेंट स्राधा धेकेल् हो ॥ १८ । बीस वरस के वा उस से क्राधिक श्रवस्था के जा गिने जार<sup>्</sup> उन ने से एक एक जन यद्दीया की भेट दे॥ १५ । जब तुम्हारे प्रायों की प्रायश्चित के निमित्त यहावा की भेंट दिई जाए सब न तो धनी लाग थाधे शेकेल् से याधिक दे थ्रीर न कंगाल लाग उस से कम दें॥ 9६ 1 से। इस्रा-र्शलिया से प्रायश्चित का स्पैया लेकर मिलापवाले तंव के काम के लिये देना विस से वह यहावा के साम्हने इसार्गालयों का स्मरकाचिन्ह ठद्दरे स्त्रीर उन के प्रायो का भी प्रायश्चित है।॥

4)। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, १८। धाने के लिये पीतल की एक है। दी छीर उस का पाया पीतल का वनवाना छीर उसे मिलापवाले संत्रू छीर वेदी के घीच में रखवाकर उस में जल भराना ॥ १९। छीर उस में हास्न छीर उस के पुत्र प्रपत्ने प्रपत्ने प्रपत्ने प्रपत्ने प्रपत्ने प्रपत्ने प्रपत्ने प्रपत्ने प्रप्ते करें तब तब वे हाथ

पाव जल से धोर्ए नहीं ती मर जाएंगे थीर जब जब वे वेदी के पास सेवा ठहल करने श्राचीत् यहावा के लिये हव्य जलाने की खाएं तब तब भी वे हाथ पांव धोर्ए न हो कि मर जाएं॥ २९। यह हा बन खीर उसरे ॥ के पीढ़ी पीढी के बंध के लिये सदा की विधि ठहरे॥

३३। फिर यहावा ने मूसा से कहा, ३३। तू मुख्य मुख्य सुगाध द्रव्य श्रघीत् पवित्रस्थान के शेकेल् के लेखें से पांच सा श्रेक्षेल् अपने आप निकला हुआ गधरम थीर उस की खाधी खर्थात् खड़ाई सी शकींल् स्गाधित दारचीनी श्रीर श्रकाई सा श्रेकेल् सुगाधित वच, २४। ग्रीर पाच सा श्रेकेल् तज् श्रीर एक धीन् जलपाई का तेल लेकर, २५। उन में श्रीभिषेक का पवित्र तेल अर्थात् गंधी की रीति से वासा हुआ मुगंधित तेल वनवाना यह श्रीभयेक का प्रीयत्र तेल ठहरे ॥ २६ । ख्रीर उस से मिलापवाले तव का ख्रीर सामीपत्र के सद्क का, २०। ग्रीर सारे सामान समेत मेज का खार सामान समेत दीवंट का खार ध्रपवेदी का, २८। श्रीर सारे सामान समेत देशम-वदी का खीर पाये समेत है।दी का अभियेक करना ॥ २९<sup>-</sup>। श्रीर उन की पवित्र करना कि वे परमणीवत्र ठहरें के। कुछ उन से हू जाएगा बह पवित्र ठहरे # इ०। फिर युत्री सहित दासन का भी अभिपेक करना बीर यो उन्हें मेरे लिये याजक का काम करने की पवित्र करना ॥ ३९ । श्रीर इसारसियों की मेरी यह श्राज्ञा सुनाना कि घह तेल तुम्हारी पोंड़ी पीर्डा में मेरे लिये प्रधित्र श्राभिषेक का तेल हा ॥ ३२ । वह किसी मनुष्य की देह पर न<sup>्</sup>डाला जाएँ ग्रीर मिलांबट में चस 'को चरीखा थ्रीर कुछ न बनाना वह सा पवित्र होगा वह तुम्हारे लेखे पवित्र ठहरें। इइ। हो कोई उस के सरीखा कुछ बनार वा सी कोई उस में से कुछ पराये मुलबाले पर लगार वह भपने लोगो में से नाम किया जाए ॥

३८। फिर यद्दीवा ने सूसा से कहा वील नश्ची
श्रीर कुन्दर ये सुगन्ध द्रव्य निर्मल लेखान समेत
ले लेना तील में ये सब एक समान हो ॥ ३५। श्रीर
इन का धूप श्रर्थात् लेग सिलाकर गन्धी की रीति
से बासा हुत्या सीखा श्रीर पवित्र सुगन्ध द्रव्य

<sup>(</sup>१) भूत में चेट्रास्ता। (२) मूल में गिने हुआे की पास चार जार।

में कहा है सीपों को बंग किस ने सुम्हें भानेवाले | ४। उस ने उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल क्रीध में भागने की जिताया है। द। परवाताप के रोटी में नहीं परन्तु हर एक बात में जी ईश्वर के योग्य फल लाखा ॥ ए। श्रीर प्रयने , प्रयने मन में यह चिन्ता मत करे। कि इमारा पिता इग्राप्टीम पै क्योंकि में तम में फारता है कि ईक्कर इन पत्यरी में इज्ञा-दीम के लिये सन्तान उत्पन्न कर सकता है।। १०। बीर खब भी कुरदाही पेड़ी की छह पर लागी है इस लिये जो जो पेड खच्छा फल नही फलता है मेा काठा जाता धीर याग में डाला जाता है। १९। में तो तम्हें पण्चाताय के लिये चल में अपितमता हेता हूं परन्तु हो। मेरे पीक्षे प्याना है से। मुक्त मे व्यधिक शक्तिमान है में उम की ज़तियां चठाने के योग्य नहीं यह तुम्हें पवित्र जातमा से बीर जाग से व्यविसममा देशा ॥ १२ । उम का मृप उम के द्वाध में है कार घह पपना मारा गानिसान शुह करेगा चार अपने रोष्ट्र का सते में स्कट्टा करेगा परना भूमी की दम याग में जी नहीं बुमली है बलावेगा ॥

१३। तय योगु योशन में व्यवतिनमा सेने की उम पाम तालीन में पर्दन के तीर पर काया॥ १४। परमा पारन या कथके उमें यर्जन लगा कि मुक्ते ब्राप के राय ने व्यवितिनमा नेना प्रवश्य है थार व्या पाप मेरे पाम जाते है। १५। योश ने उस की इतर टिया कि बाब ऐमा दाने दे वहीं कि इसी रीति में मय धर्म की पूरा करना धर्म चाष्टिये तय उम ने होते दिया ॥ १६ । योश यपतिममा लेके गुरना ज्ञन में क्षपर स्वामा श्रीर देगेंग उस की लिये स्टार्ग ज्ञान गया चैर उम नै ईंग्जर की प्रातमा की कपीत की नार्षे स्मारते फैर खपने छपर ग्रामे हेम्सा ॥ ९७ । धीर देगी यह जायाज्ञयाली हुई कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से में पारत प्रसन्न हू ॥

मुख से निकलती है जीयेगा ॥ ५ । तब शैतान न उम की पवित्र नगर में ले जाके मन्दिर के कलग पर खडा किया॥ ६। थार उस में कहा जी तू ईख्वर का पुत्र है तो अपने को नीचे गिरा क्योंकि लिया है कि यद तीरे विषय में खपने दूतीं की खाचा देशा खैर व तुके राषों राष उठा लेगे न दो कि तेरे पांच मे पत्यर पर चाट लगे॥ ७। यीशु ने उस से कहा फिर भी सिया है कि हू परमेश्वर खपने ईन्वर की परीक्षा मत कर॥ 🕒। फिर शैतान ने उसे एक स्रति उचे पर्श्यंत पर ले जाके उम की जगत के सब राज्य थार उन का विभव दिखाये॥ ए। श्रीर उस से कहा जा तू दंढयत कर मुभी प्रशाम करे ती मै यह खब त्भे देक्या॥ १०। तव यीशु ने उस मे कहा दे शैतान टूर हा क्योंकि लिखा है कि हू परमेक्टर प्रपनं ईग्रंग्य की प्रणाम कर यीर केंग्रल उसी की मंघा कर ॥ १९ । तब शैतान ने उस की क्रोडा थीर है त्या स्वर्भाद्रता ने प्या उस की सेवा किई॥

१२। जब बीशु ने मुना कि वादन बन्दीगृद में राला गया तय गालील का चला गया॥ १३। थार नामरत नगर की छोडकी उस ने कफनाहम नगर में चा समुद्र के तीर पर जियुक्त थार नप्ताली के यंशो के मिवानों में है खाके वास किया॥ १४। कि ज्ञा यचन विशेषाः भविष्यद्वका मे करा गया था मा परा प्रेग्ये॥ १५। यि जियुज्न का देश थार नप्राली का देश समुद्र की थोर यर्दन के उम पार श्रन्यदेशियों का गालील ॥ १६ । जो लोग श्रंधकार में ग्रैंडे चे उन्दें। ने यही स्पाति देखी थार जा मृत्यु की देश थार काया में येंठे थे उन पर ज्योति उदय हुई॥

९७। उस मनय से योगु उपदेश करने थै।र यह 8. त्य यारमा यीगु की संगल में ले गया करने लगा कि पश्चाक्षाप करी क्योंकि स्थर्भ का राज्य कि शैसान में उस की परीक्षा विर्ध निकट खाया है ॥ १८ । योगु ने गालील के समुद्र के वाय ॥ २ । यह चानीम दिन थार चालीम रात तीर पर फिरते हुए दी भाइयों की प्रधात शिमीन की उपयाम करके पीछे भूष्या हुया ॥ ३ । तथ परीक्षा को पितर कहायता है थीर उस के भाई अन्द्रिय की करनेटारे ने उम पाम या कटा जी हा देश्यर का ममुद्र में जाल छालते देखा वर्गेकि ये सहुये थे॥ पुत्र दे तो फद दे कि वे पत्थर राठियां बन, बाव ॥ १९। उम ने उन में करा मेरे पीके आयी में तुम की कों क्रोडके उस की पीक्षे दें। लिये ॥ २१ । ब्रहां से क्षाग्रे वटके उस ने श्रीर हो भाइया का वर्षात जवदी की पुत्र याकूछ चीर उस की भाई योदन की स्रपन पिता जवदी के स्मा नाव पर ग्रापने जाल सुधारते देखां थीर उन्दे बुलाया ॥ २२। थीर वे तुरन्त नाव की थीर श्रपने पिता की छोडके उस के पीहे हा लिये।

२३। तब योशु सारे गालील देश में उन की सभाशी में उपनेश करता दुया थीर राज्य का सुसमाचार प्रचार करता हुया थार लेगी में हर एक राग थार हर एक व्याधि की चंगा करता हुपा फिरा किया॥ २४। उस की कीर्ति सव सुरिया इंश में भी फैल गई थीर लेगा सब रेगिंगणें की जी नाना प्रकार के रागी था पीडाओं से दु खी थे थार भूतग्रकी थार मिर्गोद्धी थार व्यक्टींगियां की उस पास लाये थार उस ने उन्हें चगा किया ॥ २५। थार गालील थार दिका-पिल थीर विकश्लीम थीर विद्दिया से थार वर्दन के इस पार से बही बही भीड़ उस के पीके हा लिई॥

प् श्री श्रु भीड की देखके पर्व्यंत पर चठ गया थीर जब यह वैठा तब उस की शिव्य उस पास खाये॥ २। थै।र वह खपना मुद्द खोलके उन्हें उपदेश देने लगा ॥

३। धन्य व जो मन मे दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य चन्हीं का है ॥ 🞖 । धन्य व जी भोक करते है क्यों कि वे शांति पावेगे ॥ ५ । धन्य वे जी नम् है क्यों कि व पृथियों के श्राधिकारी होंगे॥ ६। धन्य वे जो धर्म के भूखे थै।र प्यासे दे क्यों कि वे तुप्त किये जायेंगे ॥ ७ । घन्य वे जा दयायन्त है क्योंकि उन पर दया किई जायगी॥ ८। धन्य व जिन के मन शुद्ध है क्योंकि वे ईच्छर की टेखेंगे॥ ए। धन्य छ जो मेल करवैये है क्वोंकि वे ईक्टर के सन्तान कहा-वेगे॥ १०। धन्य वे जी धर्म के कारण सताये जाते है क्योंकि स्वर्गका राज्य उन्हीं का है। १९। धन्य तुम हो जब मनुष्य मेरे लिये तुम्हारी निन्दा करें ग्रीर तुम्हें सतावे थार मूठ बालते हुर तुम्हारे विषष्ठ सव

मनुष्यों के महुवे वनाकंगा ॥ २० । वे 'तुरन्त जाले। | ब्राष्ट्रांदित द्येग्री क्योंकि तुम स्वर्ग में बहुत फल पार्थांगे . उन्दों ने उन भविष्यद्वक्ताकी की जी तुन से यात्रों ये इसी होति से सताया ॥

१३। तुम पृथियी के लेख है। परन्तु यदि लेख का स्वाद विगाउँ जाय ता वह किस में लेका किया जायगा'. वह तब में किसी काम का नहीं केवल र्वाचर फैंकी जाने थीर मनुष्यों के पांधी से रैंदि जाने को याग्य है। १४। तुम जगत को प्रकाश हो . जी नगर पहाड पर बसा है से। किप नहीं सकता ॥ १५। श्रीर लाग दीपक का वारके वर्तन के नीचे नहीं परन्तु दीवट पर रखते हैं कीर वह सभी की को घर में है क्योति हेता है। १६। बैंधे ही तुम्हारा प्रकाण मनुष्यों के यागे चमके इस लिये कि वे तुम्हारे भले कामी का डेखके तुम्हारे स्वर्गवासी पिता का गुणानुबाद करें॥

१९। मत समको कि मै व्यवस्था अचवा भविष्य-द्वक्ताकी का पुम्तव लीप करने की जाया हूं में लाप करने का नहीं परन्तु पूरा करने का स्नाया हू ॥ १८। क्योंकि में तुम से सर्च कद्यता हूं कि जब ली श्राकाय थै। पृथियो टल न जायें तय लें। व्यवस्था में एक मात्रा अध्या एक विन्दु विना प्ररा दुण नहीं टलेगा ॥ १९ । इस लिये जी कोई इन ग्रांत होटी श्राचाओं में से एक की लीप करें थीर लोगों की वेंसे ही सिखावें वह स्वर्ग के राज्य में उब से क्वेटा कटार्येगा परन्तु जी कीर्इ उन्हे पालन करे थ्रीर मिखावै वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा कदावैगा॥ २०। मे तुम से कहता हू यदि तुम्हारा धर्म्म व्यध्यापकी बीर फरोशियों के धर्म में श्रीधिक न देखि ती तुम म्यां के राज्य में प्रवेश करने न पाथोगो ॥

रे । तुम ने सुना है कि क्यारों के लोगों से फहा गया या कि नरिहसा मत कर ग्रीर जी कीई नर-दिसा 'करे में। विचारस्थान में दबड के येग्य टेंगा। २२। परन्तु में तम से कत्ता हू कि जी कीई अपने भाई मे श्रकारण क्रोध करे में। विचार स्थान में दर्ख को योग्य होगा कैर को कोई खपने भाई से कदे कि रे तुच्छ से। न्याइयों की सभा में दबह के येगय हांगा प्रकार की वृरी वात कहे। १२। श्रानन्तित श्रीर श्रीर जी क्रोई कटे कि रे मूर्ख से नरक की श्राम के येदी पर लाये शार यहां स्मरण करे कि तेरे भाई के मन मे तेरी स्रोर कुछ है तो खपना चढावा वहां वेदी के सामे क्रोडके चला जा॥ २४। पंछिले अपने भाई में मिलाप कर तथ खाके खपना चढाया चढा। २५। खद्य लें तू अपने मुटुई के सम मार्ग में है उम मे द्या मिलाप कर रेसा न हा कि मुद्रई तुभी न्यायी की मैंपि शार न्यायी मुक्ते प्याटे की मैंपि शार मु यन्शीगृष्ट में डाला जाय॥ २६। में तुभा से सच कटना ह कि जब ली ह की ही की ही भर न है बे तय ली यहां में हूटने न पार्रगा ॥

२७। तम ने मुना है कि यारों के लोगों में कहा गया था कि परस्त्रीग्रमन मत कर ॥ २८ । परन्तु मे तम में कदता हू कि को कोई किसी म्बी पर कुइका में ट्राष्ट्रि करे यह श्रापने मन में उस में व्याभचार कर चुका 🖣 ॥ २८ । जो तेरी दिन्नी खांख तुम्ने ठीकर खिलाई ती उमे निकालके फेक दे कोकि तरे लिये भला है कि तेरे ग्रोों में में रक यह नाग नाय में व ग्रीर तेरा सकल शरीर भरक में न हाला जाय॥ ३०। धार का तेरा दहिना राच तुमें ठीकर क्षिलायें ती उमें काटके फैंक है कोकि तीरे लिये भला है कि तीरे खरों में में एक खरा नाज है। व थीर तेरा मक्ल ग्रगेर नरक में न हाला जाय ॥

३१। यह भी कहा गया कि जो कोई अवनी स्त्री की त्यामें में। उस की त्यामपत्र देवे ॥ ३२ । परन्तु में तुम में कप्तता है कि जो कीई व्यभिचार की होड चीर किसी देतु में श्रापनी स्त्री की त्यागे में। उस से व्यभिचार करवाता है थै।र जी कोई उम त्यागी हुई में विवाह करे मा परम्बीगमन करता है।

३३ । फिर तुम ने भना है वि। क्यारी के लोशी से कष्टा गया था कि कुठी किरिया मत या परन्तु परमे-क्टर के लिये श्रपनी किरियाओं की पूरी कर ॥ ३४। परन्तु में तुम से कहता हु कोई किरिया मत साखा न धरती की क्वोंकि यह उस के चरकी की चीठी है न पिता में कुछ फल न पायोगे। यिक्शलीस की क्वोंकि वह सहाराक्षा का नगर है।

दब्द के येरिय होता ॥ २३। मेर यदि तू अपना चढावा | ३१। परन्तु तुम्हारी वातचीत हां हां नहीं नहीं देवि . जी कुछ इन से श्रीधक है से उस दुष्ट से दीता है।

३८। तुम ने मना है कि कहा गया था कि श्रांख के घटले श्रांख भीग दांत के घदले दांत ॥ ३९। पर मै तुम से कहता हूं घरे का साम्रामत करे। परन्तु जी कीई तेरे दिहने गाल पर घपेडा मारे उस की श्रीर दूसराभी फेर दे॥ ४०। जी तुभ परं नालिश करके तेरा खागा लेने चाहे उस की दीष्टर भी लेने है॥ ४१। जी कीर्ड तुभे छाध कीय बेगारी ले जाय उस को मग कीश भर चला जा ॥ ४२ । जी तुभ से मांगे उस को दे थैं।र जी तुभ से ऋग लेने चादे उस से मुंह मत माह॥

४३। तम ने मुना दै कि कदा गया था कि ग्रपने पहोसी की। प्यार कर ग्रीर ग्रपन वैरी से वैर कर ॥ ४४ । परन्तु में तुम से कटता हू कि अपने वैरियों की प्यार करें। . जी सुम्हें काप देवे उन की आशीस देखा जा तम में दैर करें उन में भलाई करा थै।र जी तुम्हारा श्रपमान करे थै।र तुम्हें सताब उन के लिये प्रार्थना करे। ४५। जिल्लें तुम श्रापने स्वर्ग-वासी पिता के सन्तान हाण्री क्योंकि वह बुरे थी भले लेगो। पर श्रापना मूर्य्य उदय करता है श्रीर धर्मियों बीर अधर्मियों पर मेट वरकाता है।। ४६। हो। तुम उन में प्रेम करी जी तुम से प्रेम करते है ती वया फल पार्थारों . वया कर उरााइनेटारे भी मेसा नकीं करते है ॥ ४९ । श्रीर जी तुम केवल श्रपने भाइयें की नमस्कार करी ती कीन सा खड़ा काम करते है। . व्या कर उगाहनेहारे भी ऐसा नहीं करते दै ॥ ४८ । मा जैसा सुम्हारा स्थर्गद्यासी पिता सिद्ध है तैसे तम भी सिद्ध दाया ॥

ई स्चेत रहे। के तुम मनुष्यों की दिखाने के लिये उन के आग्री अपने म्यां की क्योंकि यह ईंग्टर का निहासन है।। ३५। न धर्म के कार्यं न करे। नहीं तो अपन स्वर्गवासी

२। इस लिये जय तू दान करे तय ऋपने स्नागी ३६। व्यपन सिर की भी किरिया मत या क्योंकि हूं तुरही मत बजवा जैसा कपटी लोग सभा के घरी बीर एक याल को उजला अध्या काला नहीं कर सकता है॥ मार्गी में करते है कि मनुष्य उन की यहाई करे.

३। परन्तु जब तृ दान करे तब तेरा दहिना छाछ जी कुछ करे का तेरा बायां द्वाच न जाने ॥ ४ । कि तेरा दान गुप्त में हाय खार तेरा पिता जा गुप्त में देखता है श्राप ही तभी प्रगट में फल देशा।

**५ । जब त प्रार्थना करे तब कर्पाटियों के समान** सत है। क्योंकि मनुष्यों की दिखाने के लिये सभा के घरों में थै।र सहकों के कोनों में खडे हाके मार्थना करना उन की प्रिय लगता है . मै तुम से सच कदता इं वे अपना फल'पा चुकी हैं।। ई। परन्तु जब तु प्रार्थना करे तब अपनी काठरी में जा बीर द्वार मन्द-के अपने पिता से की ग्रम में है प्रार्थना कर कीर तेरा पिता की ग्रम में देखता है तुभी प्राट में फल देशा ॥ ९ ॥ प्रार्थना करने में देवपुत्रकों की नार्ड वंहत व्यर्थ वार्त मत बाला करा क्योंकि वे समभते हैं कि हमारे बहुत बालने से हमारी सुनी जायगी॥ ८। से तुम उन के समान मत हायों को कि तम्हारे मांगने के पहिले तुम्हारा पिता जानता है तुम्हें क्या क्या स्नावज्यक है ॥ ए। तम इस रीति से प्रार्थना करा . हे इसारे स्वर्गवासी पिता तेरा नाम पवित्र किया जाय ॥ १०। तेरा राज्य बार्व तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैमे पृथिवी पर पूरी हाय ॥ १९ । हमारी दिन भर की रोटी काल हमें है। १२। बीर जैसे इम अपने ऋषियों की समा करते है तैसे छमारे ऋगों की क्षमा कर॥ १३। बीर इसे परीक्षा में मत डाल परन्तु दृष्ट से बचा क्विकि राज्य थीर परा-क्रम थार महिमा सदा तेरे है . श्रामीन]॥

१४। जो तुम मनुष्यों के अपराध चमा करा ता तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें भी क्षमा करेगा ॥ १५ । परन्तु की तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा न करी ती तुम्हारा पिता भी तुम्हारे श्रपराध क्षमा न करेगा॥

९६। जब तुम उपवास करा तब कर्पाटेयों के

में तुम में सब कहता हू वे श्रपना फल पा चुके हैं॥ | गृ मनुष्यों को नहीं परन्त् श्रपने पिता की जो गुप्त में है उपवासी दिखाई देवे कीर तेरा पिता जा ग्राप्त में हेखता है तुभी प्रगट में फल देगा ॥

१९। अपने लिये पृथियी पर धन का सक्तय मंत करा जदां कीडा थार कार्ड विगारते है शार जहां चार बंध हते थार चुराते हैं।। ३०। परन्तु अपने लिये स्वर्ग में धन का संचय करें। जहां न की डा न काई विगाहता है बीर जहां चार न संघदतेन चुराते है ॥ २१। क्योंकि जहां सम्हारा घन है तहां सुम्हारा मन भी लगा रहेगा ॥ २२। शरीर का दीपक श्रांख है इस लिये यदि तेरी श्रांख निर्मल है। ते। तेरा सकल श्रारीर रिजयाला द्वारा।। २३। परन्तु यदि तेरी स्रांख व्रुरी हो तो तेरा सकल शरीर क्राधियारा होता . जी ज्योति तम में है से। यदि अंधकार है ते। यह अंध-कार कैंग यहा है।। ५४। कोई मनुष्य हेर स्थामियों की सेवा नहीं कर सकता है क्योंकि वह एक मे बैर करेगा थार दूसरे की प्यार करेगा अध्या एक से लगा रहेगा थार दूसरे का तच्छ जानेगा . तुम ईप्रवर थीर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते हो ॥ २५ । इस लिये में तुम में कहता हू श्रपने पाल को लिये चिन्ता मत करे। कि दम वया खायेंगे कीर क्या पीयेंगे थार न अपने शरीर के लिये कि क्या परियेंगे. क्या भीतन से प्राच फ्रीर वस्त से ग्ररीर वहा नहीं है। रेई। स्राकाश के पिक्यों की देखें। . हे न दीते है न सबते है न खतीं में बटोरते है तीभी तुम्हारा स्टर्गीय पिता उन की पालता है . क्या तुम उन से यहे नहीं हो ॥ २९ । तुम में से कीन मनुष्य सिन्ता करने मे आपनी ग्राष् के दीड की एक दांच भी घठा सकता है। २८। ग्रीर सम यस्त्र को लिये क्यों चिका करते हा . खेत के सेवन फ़लों की देख ली वे कैसे वक्ते है . व न परिश्रम करते है न कातते हैं॥ २ए। परन्तु में तुम से कटता हूं कि मुलेमान भी श्रापने सारे समान उदासबय मत होग्रो क्योंकि छ ग्रापने मुंह विभव में उन में में एक की तुल्य विभूषित न शा॥ मली करते हैं कि मनुष्ये। की उपवासी दिखाई 30। यदि ईक्टर खेत की घास की जी आज है बीर देशें में तुम से सब कहता हूं वे अपना फल पा कल बूल्टे में क्रोंकी लायगी ऐसी विभूषित करता है सुके हैं॥ १९। परन्तु जब हू उपवास करे तब अपने तो है अल्प विश्वासिया क्या वह बहुत अधिक करके सिर पर तेल सुल ग्रीर अपना मुंह भ्री ॥ १८। कि तुम्हें नहीं पहिराविगा ॥ ३१। सा तुम यह चिन्ता

मत करे। कि इम क्या खायेंगे श्रद्यं क्या पीयेंगे श्रद्यवा। से करे तुम भी उन से वैसा ही करे। क्योंकि यही क्या परिरोते॥ ३२ । देवपू अक लोग दन सब ब जुकी का खोज करते हैं। श्रीर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता थै कि तुम्हें इन सब बस्तु थे। का प्रयोजन है ॥ ३३ । पहिले ईश्वर के राज्य थै।र उस के धर्म का खेल करे। तब यह सब बस्तु भी तुम्हें दिई जायेंगी ॥ ३४। से। कल के लिये चिन्ता मत करे। क्योंकि कल अपनी वस्तुयां के लिये ग्राप ही चिन्ता करेगा . हर एक दिन को लिये चसी दिन का दुःख बहुत है।

9. दूसरी का विचार मत करी कि तुम्हारा विचार न किया जाय॥ २। ध्योंकि जिस विचार से तुम विचार करते हा उसो से तुम्हारा विचार किया जायगा थार जिस नाप चे तुम नापते देा उसो से तुम्हारे लिये नापाः जायाा ॥ ३। जो तिनका तेरे भाई के नंत्र में है उसे तू क्यो देखता है और तेरे हो नंत्र में का लट्टा तुमें नही मुर्भता ॥ ४ । अथवा तू अपने भाई ने क्योंकर कदगा रिं में तेरे नेत्र से यह तिनका निकाल थीर इस तिरे ही नेत्र में लट्टा है॥ ५। दे कपटी पहिले अपने नेत्र से लट्टा निकाल दे तब तू अपने भाई के नेत्र से 'तिनका निकालने को अच्छी रीति से देखेगा ॥ ६। पवित्र वस्तु कुत्तों का मत देखी थार श्रपने मातियां की। यूखरीं के खारो मत फैंकी ऐसा न दी कि व उन्हें स्त्रपन पार्वा से रैंदि श्रीर फिरके तुम की फाड डाले॥ े 9 । मांगी ती तुम्हें दिया जायगा ठूंकी ती तुम पायोगे खटखटायो तो तुम्हारे लिये खोला जायगा॥ विशेषिक की कीर्ड मांगता है उसे मिलता है कीर जा ठूठता है सा पाता है खीर जा खटखटाता है उस के लिये खोला जायगा॥ ए। तुम में संकीन मनुष्य है कि यदि उस का पुत्र उस से रोटी मारो तो उस की पत्थर दशा ॥ १०। श्रीर की वह मकली मारों तो क्या यह उस की साप देशा ॥ ११। से यदि

ब्यवस्था थे। भविव्यद्वक्तांथां के पुस्तक का सार है।

१३। सकेत फाटक से प्रवेश करी क्योंकि चौड़ा है वह फाटक थार चाकर है वह मार्ग जो विनाश को पहुचाता है श्रीर बहुत हैं जो उस से पैठते है ॥ ९४। वह फाटक कैंसा सकेत श्रीर वह मार्ग कैंसा सकरा है जो जोवन की पहुचाता है खीर घोडे है ना उसे पाते है।

१५। भूठे भविष्यद्वक्ताथा से चाैकस रहा जा भेडों के भेष में तुम्हारे पास श्वाते है परन्तु श्रन्तर में लुटेब हुड़ार है ॥ १६। तुम उन को फला से उन्दे पहिचानागे . यया मनुष्य कांटों के पेड से दाख अधवा कटकटारे से गूलर तोहते है। १७। इसी रीति से इर एक ग्राच्छा पेड ग्राच्छा फल फलता है श्रीर निकस्मा पेड़ बुरा फल फलता है॥ १८। श्रच्छा पेड बुरा फल नही फल सकता है थै।र न निक्रमा पेह खट्या फल फल सकता है। १९। जो जो पेड अच्छा फल नहीं फलता है से काटा जाता थै।र श्राम में हाला जाता है।। २०। से। तुम उन के फलों से उन्दे पहिचानेगी।।

२१। इर एक जो मुक्त वे दे प्रभु दे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा परना वहीं जो मेरे स्वर्गवासी पिता की इच्छा पर चलता है ॥ २२। उस दिन में बहुतेरे मुक्त सं कहेंगे टं प्रभु है प्रभु वया इम ने आप के नाम से भविष्यद्वाक्य नहीं कहा थार श्राप के नाम से भूत नहीं निकाले थे।र श्राप के नाम से बहुत ग्राश्चर्य कर्म नहीं किये॥ २३ । तब मै उन से खोलके कडूंगा में ने तुम की कभी नहीं जाना दे जुकर्म्म करनेद्दारा सुक्त से दूर देखी ॥-

२४। इस लिये जो कोई मेरी यह बाते सुनके उन्दे पालन करे में उस की उपमा एक धुद्धिमान मनुष्य से देकाग जिसने खपना घर पत्थर पर बनाया॥ २५। थै।र मेह बरसा थे। बाढ ग्राई बै। ग्रांधी चली श्रीर उस घर पर लगी पर वद नहीं गिरा क्यों कि उस तुम बुरे होक अपने लडकों को अच्छे दान देने जानते की नेव प्रत्यर पर हाली गई थी॥ २६ । परन्तु की क्षा तो कितना श्राधिक करके तुम्हारा स्वर्गावासी कोई मेरी यह बार्त सुनके उन्हे पालन न करे उस पिता उन्हें। को जो उस से मागते हैं उत्तम बस्तु की उपमा एक निर्वृद्धि मनुष्य से दिई जायगी जिस देगा॥ १२ । जो कुछ तुम चाइते दे। कि मनुष्य तुम ने अपना घर बालू पर बनाया ॥ २९ । बीर मेद लगो और घट गिरा धार उस का बहा पतन हुआ। २८। जब योगु यह, व्याते कह चुका तब ले।ग

उस को उपदेश से प्रचमित हुए ॥ २९ । क्योंकि उस ने श्रध्यापको की रीति से नहीं परन्तु अधिकारी की रीति से उन्हें उपदंश दिया।

सकते हैं ॥ ३ । योगु ने हाथ वका उसे कूको कहा की उठा लिया से पूरा दीवे ॥ में तो चाहता हूं ग्रुह हो जा . थै।र उस का कीछ १८। योशु ने ग्रापने ग्रासपास वहीं भीड़ देखकें तुरन्त ग्रुह हा गया ॥ ४। तब योशु ने उस से कहा उस पार जाने की ग्राज्ञा किई ॥ १९। ग्रीर स्क दख किसी से मत कह परन्तु जा अपने तद्द याजक लागों पर साची देन के लिये चढा ॥

५। जब योशुने कफर्नाद्युम मे प्रवेश किया तब एक शतपति न उस पास थ्या उस से विनती किई॥ ६ । कि वं प्रमु मेरा सेवक घर मे कर्द्वाग रेगा से श्राति पीडित पड़ा है ॥ ९ । यीशु ने उस से कदा मे श्राको उसे चगा कदगा॥ 🕻 । शतयति ने उत्तर दिया कि इंप्रभु में इस योग्य नहीं कि स्नाप मेरे घर मे क्रावि पर बचन मात्र भी किंदिये ते। मेरा सेवक समा हा जायमा॥ ए। क्योंकि मै पराधीन मनुष्य हू श्रीर याद्वा मेरे वश से है श्रीर मे एक की कहता हू जा तो वह काता है और दूसरे की आ ते। वह आता है और श्रपनं दास की यह कर ती वह करता है॥ ९०। यह सुनको योशुने श्राचभा किया थ्रीर जे। लोग चस के पीड़े से आते थे उन से कदा में तुम से सच कदता हू कि मैं ने इक्षायेली लागों में भी रेसा खड़ा विक्ष्यास नहीं पाया है॥ ११। श्रीर में तुम से कहता हू कि बहुतेरे लोग पूर्व्य ग्रीर पश्चिम से ग्राके इत्रा-होम भार इसहाक और याकूब के साथ स्वर्श के राज्य में बैठिशे॥ १२। परन्तु राज्य के सन्तान बाहर

वरसा, भी वाढ आई भी आधी चली भीर इस घर पर | जाइये जैसा तू ने , विश्वास किया है वैसा ,ही तुओ देवि भीर उस का सेवक उसी घडी चगा है। गया ॥

१४। योशु ने पितर के घर में याके उस की सास को पही हुई थीर क्यर से पीडित देखा ॥ १५ । उस ने उस का हाथ कूग्रा थीर क्यर ने उस की कीड़ा श्रीर यह उठके उन की सेवा करने लगी॥

र्दि। साम की लीग यहत से भूतग्रकी की उस कि जा विश्व में प्रकार से पत्रा तब पास लाये थीर उस ने बचन ही से भूती की निकाला बड़ी भीड़ उस के पीड़े ही लिई॥ थीर सब रोगियों की चगा किया॥ ९९। कि जी २। श्रीर देखी एक कोछी ने या उस की प्रणाम वचन यिशीयाह भविष्यद्वक्ता से कहा गया था कि कर कहा है प्रभु की प्याप चाहे ती। मुझे गुद्ध कर उस ने हमारी दुर्वलतायीं की ग्रहण किया यार रागी

श्रध्यापक ने थ्रा उस से करा दे गुरु जटा जटा प्राप को दिखा और की चढावा मूसा ने ठदराया उसे जाये तहा मै स्त्राप के पीके चहुंगा ॥ २०। यीशु न उस से कहा ले। मंडियो की मार्द श्रीर स्त्राकार्य के पिक्यों की वसरे है परन्तु मनुष्य के पुत्र की सिर रतने का स्थान नहीं है ॥ २(। उस के किस्सों में से ट्रसरे ने उस से कहा है प्रभु मुक्ते पहिले जाके अपने पिता क्रो गाडने दीजिये॥ २२ । यीशु ने उस से कहा तू मेरे पीके हा ले थार मृतकों की अपन मृतकों की गाडने है।

२३ । जय यह नाव पर चढा तव उस के शिष्य उस को पी हो हो। लिये॥ २४। बीव देखी समुद्र मे रेसे वहे दिलकोरे उठे कि नाव लहरी से ऊंप जाती थी परन्तु यह मोता था॥ २५। तव उस के शिप्यों ने उस पास ग्राक्षे उसे जाराको कहा है प्रमु हमे वचाइये इम नष्ट देशते है ॥ २६ 1 उस ने उन से कहा दे प्रारुप विक्वासिया क्यों डरते हा . तय उस ने उठके वयार ग्रीर समुद्र को हाटा ग्रीर बड़ा नीवा ही गया॥ २९। क्रीर घं लोग व्यवभा करके घोल यह कैसा मनुष्य है कि वयार ग्रीर समुद्र भी उस की याचा मानते है ॥

२८। जब योशु उस पार सिर्गाशियो के देश मे के अधकार में डाले जायेंगे लड़ों रोना थे। दांत यहुचा तब टा भूतग्रस्त मनुष्य कवरस्थान में चे पीसना द्वारा। १३। तब योग्नु ने शतपति से कहा निकलते दुर उस से का मिले को यहां ती करित

प्रचरह थे कि उस मार्ग से कोई नहीं जा सकता था॥ २९। ग्रीर देखें। उन्दों ने चिल्लाके कहा दे यीश ईरवर के पुत्र आप की इम से क्या काम . क्या ष्प्राप समय के स्नागे एमे पीढ़ा देने की घटा स्नाये दै॥ ३०। यदुत से मुग्ररी का एक भुगड उन से क्षक दूर चरता था॥ ३१। सा भूती ने उस से धिन्ती कर कटा जी श्राप इमे निकालते है तो मुखरी की सुरह में पैठने दीनिये॥ ३२। 'उस ने 'उन चे कहा जाया यार वे निकलके मूखरी के भुगड मे पैठे थीर देखा मूथरी का सारा भुवड कडाडे पर से समुद्र में दी इ गया श्रीर पानी में इव मरा ॥ ३३। पर चरवादे भागे थार नगर में जाके सब बाते थार भृतग्रनी की कथा भी भृनाई ॥ ३४ । ग्रीर देखी मारे नगर के लाग यीण में भेट करने की निकले थीर उम की देखके विन्ती किई कि नमारे विवानों से निकल जाइये ॥

# र्ट. श्रीशुःनाय पर चठके उम पार जाके अपने नगर में पहुंचा॥

र । देग्रा लाग एक प्रद्वांगी की खाट पर पहे ष्टुण उम पाम लाये श्रार योशु ने उन्धा का विश्वास देखके उस प्रद्वांगी से कहा है पुत्र ठाठस कर तीरे पाप समा किये गये है॥ ३। तब देखा कितने श्रध्यापकों ने श्रपने श्रपने सन में कता यह तो ईग्वर की निन्दा करता है। । धी भू ने उन की मन की याते जानके कष्टा तुम लोग श्रपने श्रपने मन में वंगे। युरी चिन्ता करते हो ॥ ५ । कीन वात सहज है यद करना कि तरे पाप समा किये ग्रंथे है श्रेषवा यह कद्दना कि चठ श्रीर चंल ॥ ६ । घरन्तु जिम्ती तुम जाना कि मनुष्य के पुत्र की पृणिकी पर पाँप चमा करने का श्राधिकार है (तय उस ने उस श्रद्धांगी में कहा) उठ अपनी पाट उठाके अधने घर की जा॥ े। यह उठके प्रपने घर की चला गया ॥ 🗀 । लीगी ने यर देखके अचभा किया और ईश्वर की म्हति किर्द जिम ने मनुष्यों की ऐमा श्रीधकार दिया॥

C। यदां से श्रामे यदुक्ते पीश ने एक मनुष्य की

मती या श्रीर उस से किहा मेरे पी है श्रा . तब वंद उठके उस के पोड़े देा लिया ॥ १०। जब योश घर में भोजन पर बैठा तब देखे। बहुत कर उगाइनेहाँरे थीर पापी लोग था उस के ग्रीर उस के शियों के मंग्र बैठ गये ॥ ११ । यह देखके फरीशियों ने उस के शिष्यों से कहा 'तुम्दारा गुरु कर संगाइनेहांरी श्रीर पापियों के मग क्यों खाता है ॥ ९२ । यीश ने यह धुनको उन से कहा निरोगियों की वैदा का प्रयोजन नहीं है परन्तु रागियों की या **९३ ।** तुम जाँकी इस का अर्थ सीखा कि मै दया की चाहता हू वॉल-दान की नहीं . क्योंकि मै धर्मियों की नहीं परन्तु पापिया की परेंचाताय के लिये बुलाने खाया हू ॥

१४। तय योदन की शियों ने उस पास स्ना कहा एम लाग ग्रीर फरीशी लाग की बार बार उपवास कारते है परन्तु श्राप के शिष्य उपवास नहीं कारते॥ १५ । घीशु ने उन से कहा जब ला दूल्हा सखाया के म्या रहे तथ लीं क्या वे शिक कर सकते हैं . परन्तु छ दिन ग्राचिंगे जिन में दूंल्हा उन से ग्रांलग किया जायगा तव वे उपवास करेगे ॥ १६ । काई मनुष्य कारे कपड़े का टुकडा पुराने वस्त्रं में नही लगाता दै को कि वह दुसड़ां वस्त्र से सुष्ठ ग्रीर भी फांड़ लेता दे श्रीर उस का फटा वर्क जाता है।। १७। श्रीर लेगा नया दाख रस पुराने क्लुप्यों से नहीं भरते नहीं तो कुष्ये फट जांते है ख्रीर दाख रस वद जाता है थार कुँपो नष्ट हाते है . परन्तु नया दाख रस नये कुप्यों में भरते हैं श्रीर दोनी की रहा ਵੇਜੀ ਵੈ॥

१८। योश उन से यह वार्त कहता ही था कि देखों एक श्रध्यक्ष ने खाके उस की प्रशास कर कहा मेरी वेटी ग्रभी मर गर्ड परन्तु खाँच खाकी खपना दाच उस पर रखिये ता वह जीयेगी ॥ १९ । तव यीशु उठके श्रपने शिप्यो समेत उस के पीक्ने ही लिया।

२०। कीर देखा एक स्त्री ने जिस का वारह वर्ष से लोड़ वहता था पीक़े से ग्रा उसे के बस्त के श्राचल को क्रुशा॥ २१। क्यों कि उंच ने श्रेपने मन में कहा यदि में क्षेत्रल उस के अस्त्र की कुन्नी कर उगाइने के स्थान में बैठे देरेंग जिस का नाम तो 'चर्गी हा जीकंगी ॥ २२ '। यीशु ने पीछे फिरके

तुमी चंगा किया है. हो वह स्त्री उसी घडी से चंगी हुई॥

२३ । योग्नु ने उस व्यध्यक्ष के घर पर पहुचके यजनियों की थीर बहुत लेगों की धूम मचाते देखा। २४। ग्रीर उन से कहा थला जाग्री कन्या मरी नहीं पर सीती है. श्रीर वे उस का उपहास करने लगे ॥ २५ । परन्तु जब लाग बाहर किये गये तब चस ने भीतर जा कन्या का शाय पकड़ा ग्रीर वह उठी ॥ : ६ । यह कीर्त्ति उस सारे देश मे फैल गर्ड ॥

२७। जब योश वहां से स्नारो वट्टा तव दे। अधे पुकारते थीर यह कश्ते हुए उस के पीढ़े ही लिये कि है दासद की सन्तान हम पर दया की निये॥ २८। जब बह घर में पहुचा तब वे ग्राधे उस पास श्राये श्रीर योश ने उन से कहा क्या तुम विश्वास करते दी कि मै यद काम कर सकता हू. वे उस से बोले हां म्मु॥ २९। तथ उस ने उन की आंखें क्षे कहा तुम्हारे विश्वास की समान तम की दीवे॥ ३०। इस पर उन की श्रांखि युल गई श्रीर यीग ने चन्दे चिताको कहा देखा कोई इस की न जाने॥ ३१। तीभी उन्हों ने बाहर जाके उस सारे देश मे एस की कीर्ति फैलाई॥

३२। जब वे बाहर जाते चे देखे। लाग एक भूतग्रम्त गूंगो मनुष्य की यीशु पास लाये ॥ ३३ । बाव भूत निकाला गया तथ गुगा चीलने लगा थार लागी ने अचभा कर कहा इसाग्ल में ऐसा कभी न देखा गया ॥ ३४ । परन्तु फरीशियों ने कहा वह भृतों के प्रधान को सहायता से मृतो की निकालता है।

३५। तय योशु सव नगरी और गावी में उन की सभाग्रों में उपदेश करता हुया ग्रीर राज्य का सुसमा-चार प्रचार करता हुआ ग्रीर लेगों में हर स्क रेगा थ्रीर दृर एक व्याधि की चगा करता दुश्रा फिरा किया॥ ३६ । जल उस ने बहुत सोगों की देखा तब उस की उन पर दया आई क्योंकि वे विन रख-वाले की मेड़ों की नाई व्याकुल ग्रीर किन्नीमन किये एण थे॥ ३७। तस्र उस ने स्रपने शिष्यों से कहा

चसे देखको कहा है पुत्री ठाठ्स कर तेरे विश्वास ने | लिये कटनी के स्वामी से विनती करी कि वह अपनी कटनी में योनहारों का भेने॥

१०. श्रीशु ने अपने यारह शियों की। अपने पास युलाके उन्हें आगुड भतों पर खोधकार दिया कि उन्हे निकार्ले श्रीर हर ग्क राग श्रीर दर एक व्याधि की चंगा करें॥ २। बारह प्रेरितों के नाम ये हैं परिला शिमान जी पितर कदावता दे ग्रीर उस का भाई ग्रन्टिय . सवदी का पत्र याकूव श्रीर उस का भाई योदन ॥ ३ । फिलिय ग्रीर वर्षलमई . घोमा ग्रीर मत्ती कर उगाइनेहारा . ग्रलफर्ड का पुत्र याकुय ग्रीर सिट्यर्ड जी घट्टर्ड कष्टावता है। । । जिमोन कानानी ग्रीर यिद्धदा इस्करियाती जिस ने उसे पकड्याया॥ ५। इन बारही की यीश ने यह आचा देखे भेजा कि अन्यदेशियों की श्रीर मत जाग्री श्रीर जोमिरीनियों के किसी नगर मे मत पैठा ॥ ई । परन्। इमायेल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास जाख़ा॥ ७। खीर जाते हुर प्रचार कर कदी कि स्वर्ग का राज्य निकट स्राया है। 🕻। रागियों की चगा करी केरिडयों की गृह करी मृतकों की जिलाको भूतों की निकाली , तुम ने चैत-मेत पाया है चैतमेत देखा। ए। श्रपने पटुकी से न सेाना न रूपा न ताम्बा रखे। ॥ १०। मार्ग के लियेन भोली न दो ग्रंगी न कृतेन लाठी लेग्री क्योंकि व्यनिद्वार अपने भाजन के येत्रय है। १९। तिस किसी नगर अचवा गांव में तुम प्रवेश करी व्रक्ता उस में कीन याग्य है ग्रीर जब लीं वर्ता से न निकलो नव लों उस के यहां रहे।॥ १२ । घर में प्रवेश करते दूर उस की ग्राशीस देग्री॥ १३। जी वह घर ये।ग्य द्देश्य ते। तुम्हारा कल्याय उस पर पहुचे परन्तु जी वह योग्य न दीय ती तम्हारा कल्यांग तुम्दारे पास फिर ग्राखे॥ १४। ग्रीर जी कीई तुम्हें ग्रहण न करे थार सुम्हारी वार्तन सुने उस के घर से खषवा उस नगर से निकलते दुर ऋपने पांधी की धूल काड़ डाला ॥ १४। में तुम से सच कहता हूं कि विचार के दिन में उस नगर की दशा से सदीम कटनी बहुत है परन्तु बनिष्ठार घोड़े हैं ॥ ३८ । इस श्रीर अमीरा के देश की दशा सहने येत्रय होती ॥

१६ । देखी में तुम्हें भेड़ी के समान हुडारी की बीच में भेजता हू सा संपी की नाई बुद्धिमान श्रीर कपोतों की नाई सूधे देखो। १९। परन्तु मनुष्ये से चै। जस रहा क्यों कि वे तुम्हे पचायती से नेंपींगे थ्रीर अपनो सभाख्रो<sup>™</sup>मे तुम्हे कोड़े मारेगे॥ १८ । तुम मेरे लिये अध्यक्षी श्रीर सजाश्री के श्रागी उन पर श्रीर अन्यरेशिया पर साचीं दोने के लिये पहुंचाये जाश्रोंगो ॥ १९ । परन्तु जब छ तुम्हें सेंपि तब किस रोति से अपवा क्या करोगे इस को चिन्ता मत करे। क्यों कि जो कुछ तुम की कदना दीगा से उसी घडी तुम्हे दिया जायगा॥ २०। ब्रालनेहारे ता तुम नही द्या परन्तु तुम्दारे पिता का श्रात्मा तुम में चालता है॥ २९। भाई भाई की ग्रीर पिता पुत्र की वध किये जाने की सैंपिंगे ग्रीर लड्के माता पिता की विष्ढु उठके उन्दे घात करवाधेगे॥ २२। मेरे नाम के कारण सब लाग तुम से बैर करेंगे पर जा ग्रन्त ले। स्थिर रहे से दिन त्राया पाविमा॥ २३। जब व तुम्दें एक नगर में सतावे तब दूसरे में भाग जाखी. में तुम से सत्य कदता हू तुम देशायेल को सब नगरी में नहीं फिर चुकेंगों कि उतने में मनुष्य का पुत्र आवेगा॥ २४। शिष्य गुरु से बढ़ा नही है बार न दास अपने स्वामी से॥ २५। यही बहुत है कि शिष्य थ्रांपने गुरु के तुल्य श्रीर दास थ्रापने स्थामी की तुल्य द्येव . जा उन्दों ने घर के स्वामी का नाम वाल-जिखूल रखा है तो व कितना अधिक करके उस के घरवालीं का वैसा नाम रखेंगे॥ रई । से तुम उन से मत हरों क्योंकि कुछ छिपा नहीं है जो प्रगट न किया जायगा श्रीरंन कुछ गुप्त है जो जाना न जायगा॥ २९। जी मै तुम से ऋधियारे मे कहता हू उसे उिजयाले में करो। ग्रीर जा तुम काना में सुनते दी उसे कोठी पर से प्रचार करे।॥ २८। उन से मत हरी जा शरीर की मार डालते है पर आत्मा को मार डालने नहीं सकते है परन्तु उसी से हरी वी खात्मा खीर शरोर दीनी की नरक मे नाश कर सकता है ॥ २८। इसी सक पैसे में दो गौरिया नहीं विकतीं ताभी तुम्हारे पिता विना उन में से एक भी भूमि पर नहीं शिरोती ॥ ३०। तुम्हारे सिर के बाल

भी सब गिने हुए हैं ॥ ३१। इस लिये मत डरी तुम बहुत गौरियाक्रो से अधिक मील के हो ॥ ३२। जी कोई मनुष्या के खारी मुभी मान लेगा उसे में भी खपने स्वर्गवासी पिता के स्रागे मान लेजगा॥ ३३। परन्तु जा कोई मनुष्यों के ग्रागे मुक्त से मुकरे उस से मैं भी श्रपने 'स्वर्गवासी पिता के श्रागे मुकख्गा ॥ ३४ । मत समको कि मैं पृथियो पर मिलाप करवाने की स्नाया ष्ट्र में मिलाप करवाने की नहीं परन्तु खड्ड चलवाने को आया हू॥ ३५। मै मनुष्य को उस को पिता से श्रीर वेटी की उस की मां से श्रीर पतोइ की उस की सास से श्रालग करने श्राया हू॥ ३६ । मनुष्य की घर ही को लोग उस को वैरी होगे॥ ३९। जो माता श्रयवा पिता की मुभ से श्रीधिक प्रेम करता है सी मेरे याग्य नहीं खीर जा पुत्र ख्राधवा पुत्री की मुक्त से अधिक प्रेम करता है सा मेरे याग्य नहीं॥ ३८। श्रीर जा अपना क्रूग लेके मेरे पीके नहीं खाता है सा मेरे येग्ग्य नहीं ॥ ३९। जी अप्रमा प्राय पाने सा उसे खावेगा थीर ने। मेरे लिये थपना प्राय खोवे से। इसे पार्वगा॥ ४०। जो तुम्हे ग्रहण करता है से मुभे ग्रहण करता है थै।र के। मुभे ग्रहण करता है से।'मेरे भेजनेहारे की ग्रदश करता है। ४२। जी भविष्यद्वक्ता के नाम से भविष्यद्वक्ता की ग्रहण करे से भविष्यद्वक्ता का फल पार्वगा और जो धर्मी के नाम से धर्मी के। ग्रह्या करे से। धर्मी का फल पावेगा॥ ४२। जी कोई इन क्वेटों में से एक की शिष्य की नाम से केवल एक कटोरा ठढा पानी पिलाव मै तुम से सर्व कहता हू वह किसी रीति से अपना फल न खावेगा॥

११ - जब योशु अपने बारह शिष्यों के। आज्ञा दे खुका तब उन के नगरीं में शिक्षा श्रीर उपदेश करने की वहां से चला॥

र । यो हन ने बन्दी गृष्ट से खीष्ट के कार्यों का समाचार सुनके अपने शिय्यों में से दें। जनें। की उस से यह कहने की भेजा ॥ हैं। कि जो आनेवाली था से क्या आप ही है अथवा हम दूसरे की बाट जोईं ॥ ४ । योशु ने उन्हें उत्तर दिन कि जो कुरु तुम सुनते थार देखते हो से जाकी योहन' से कही।

प्। कि अधे देखते हैं श्रीर लगड़े चलते हैं कोड़ी शुद्ध किये जाते हैं श्रीर बहिरे सुनते हैं मृतक जिलाये जाते हैं श्रीर कगालों की सुसमाचार सुनाया जाता है। है। श्रीर जो की है मेरे विषय में ठोकर न खावे से। धन्य है।

9,1 जब बे चले जाते थे तब यीशु योद्दन की विषय में लोगो से कहने लगा तुम जगल में का देखने को निकले क्या पठन से हिलते हुए नरकट को॥ 🕒 फिर तुम क्या देखने की निकले क्या सूदम बस्त्र पहिने हुण मनुष्य को . देखेा जी मूक्स बस्त्र पहिनते हैं सा राजाओं के घरों में है। ए। फिर तुम क्या देखने की निकले क्या भविष्यद्वक्ता की . हा मै तुम से कहता हू एक मनुष्य की जी भविष्यद्वन्ता से भी ग्राधिक है। १०। क्योंकि यह वही है जिस के विषय में लिखा है कि देख में खपने दूत की तीरे ष्याग्रे भेजता इ जा तेरे ष्यागे तेरा पन्य वनार्वगा ॥ ११। मै तुम से सच कहता हू कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उन में से पाइन वर्षातसमा देनेहारे से वड़ा कोई प्रगट नहीं दुखा है परन्तु की स्वर्ग के राज्य मे ऋति क्षेरा है से। उस से बड़ा है।। ९२। योछन वय-तिसमा देनेटारे के दिनों से ग्रव ली स्वर्ग के राज्य के लिये वरियाई किई जाती है ग्रीर वरियार लेगा चसे ले लेते हैं ॥ १३ । क्योकि योच्न लेा सारे भीवव्य-इक्ताको ने कौर व्यवस्था ने भविष्यद्वाकी कही॥ १४ । श्रीर जी तुम इस वात की ग्रहण करीगे ती जाना कि रिलयाइ जो श्रानेवाला या सा यही है। ९५ । जिस की सुनने की कान दें। से मुने ॥

१६। में इस समय के लोगों की उपमा किस से देखाा. वे वालकों के समान है की वालारें। में बैठके अपने संग्रियों की पुकारते॥ १९। श्रीर अहते हैं इस ने तुम्हारे लिये वांसली वजाई श्रीर तुम न नाचे हम ने तुम्हारे लिये विलाय किया श्रीर तुम ने काती न पीठी॥ १८। क्योंकि योइन न खाता न पीता श्राया श्रीर वे कहते है उसे भूत लगा है॥ १९। मनुश्र्य का पुत्र खाता श्रीर पीता श्राया है। श्रीर कहते है देखी पेठू श्रीर मद्यप मनुष्य कर स्माहनेहारी श्रीर पापियों का मित्र . परन्तु सान श्रायने सन्तानों से निर्दीण, ठहराया गया है॥

रंग। तब, वह उन नारी की जिन्हों में उस के अधिक आश्चर्य कर्म किये गये उत्तहना हेने लगा क्योंकि उन्हों ने पश्चाताय नहीं किया। ति । हाय तू कीराजीन . हाय तू वैतसैदा . जी आश्चर्य कर्म तुम्हों में किये गये हैं सी यदि सेर और सीशन में किये जाने तो वहुत दिन बीते होते कि बे-टाट पहिनके और राख में बैठके पश्चाताय करते। ति प्राप्त में तुम्हों देशा से कहता हू कि विचार के दिन में तुम्हारी दशा से सेर और सीदोन की दशा सहने योग्य होगी। पर्त में सार सी सी किये जाने ते वह अपनीहम जी स्वर्ग लोग कवा किया गया है तू नरक लो नीचा किया जाया। जो आश्चर्य कर्म तुम में किये गये हैं सो यदि सदीम में किये जाते तो वह आज लों बना रहता। रहे। परन्तु में तुम से कहता हू कि विचार के दिन में तेरी दशा से सदीम के देश की दशा सहने येग्य होगी।

२५। इस पर उस समय में योशु ने कहा है पिता स्टर्मा श्रीर पृथियों के प्रभु में तेरा धन्य मानता हूं कि तू ने इन याता की ज्ञानयानी श्रीर युद्धिमानी से गुप्त रखा है श्रीर उन्हें यालकों पर प्रगट किया है। २६। हां हे पिता क्योंकि तेरी दृष्टि में यही श्रव्हा, लगा॥ २९। मेरे पिता ने मुभे सब कुछ सीपा है श्रीर पुत्र की कोई नहीं जानता है केवल पिता श्रीर पिता की कोई नहीं जानता है केवल पुत्र श्रीर यही जिस पर पुत्र उसे प्रगट किया, चाहे॥

रू। हे सब लोगों जो परियम करते श्रीर बीभ से दबे ही मेरे पास खाखी में तुम्हें विश्वाम देकगा ॥ रूए। मेरा जूखा खपने कपर लेखी श्रीर मुभ से सीरी क्वोंकि में नस श्रीर मन में दीन हू खीर तुम खपने मना में विश्वाम पास्त्रोगे॥ ३०। क्वोंकि मेरा जूखा सहस खीर मेरा बीभ हलका है॥

१२. उस समय में योगु विश्वाम के दिन खेतों में दीको गया श्रीर उस के जिएय मूखे हो बालें तो इने श्रीर खाने लगे।। २। , फरीजियों ने यह देखके उस से कहा देखिये जी काम विश्वाम के दिन में करना उचित नही है से श्रीप के जिएया करते हैं।। ३। उस ने उन से कहा क्या तुम

कनवाना ॥ इदं। फिर उस में से कुछ पीसकर युक्तनी कर हालना तब उस में से कुछ मिलापवाले तंबू मे साक्षीपत्र को आगी जहां पर में तुम से मिला करंगा वहां रखना बह तुम्हारे लेखे परमपवित्र ठहरे ॥ इ०। श्रीर की धूप तू बनवाएगा मिलावट में उस के सरीखा तुम लोगा अपने लिये श्रीर कुछ न बनवाना बह तुम्हारे लेखे यहावा के लिये पवित्र ठहरे ॥ इ८। जो कोई सूंघने के लिये उस के सरीखा कुछ बनाए से अपने लोगों में बह नाश किया काए ॥

३१ फिर यद्योवा ने मूसा से कहा, २। सुन में करो के पुत्र वसलेल् की जो हुर का पाता और यहदा के गोत्र का है नाम लेकर बुलाता हूं॥ ३। थ्रीर में उस की परमेश्वर की मात्मा से का बुद्धि प्रवीखता चान श्रीर सब प्रकार के कार्यों की समक्ष देनेहारा श्रात्मा है परिपूर्ण करता हूं, 8 । जिस से वह इधाटी के कार्य घुद्धि से निकाल निकालकर सब भान्ति की बनावट में श्रर्थात् से ने चांदी और पीतल में, धा श्रीर जड़ने के लिये मिंख काटने में श्रीर लकड़ी के खोदने में काम करे। **६। प्रार सुन में दान् को गोत्रवाले प्रहीसामाक् को** पुत्र प्रोचीलीप्रांच की चम की चंग कर देता हू वरन जितने युद्धिमान हैं उन सभा के दृदय में में खुद्धि देता ह कि' जितनी वस्तुक्षी की भाचा में ने तुभी दिवें है उन सभी की वे बनाएं, व । अर्थात् मिलापवाली तंबू कीर साक्षीपत्र का सन्द्रक कीर उसे पर का प्रायश्चितवाला ककना और संख्र का सारा सामान, द। श्रीर सामान सहित मेख श्रीर सारे सामान समेत चोखे सोने की दीवट श्रीर धूपवेदी, १। श्रीर सारे सामान सहित है। मवेदी बीर पाये समेत है।दी, १०। बीर कार्के हुए वस्त्र श्रीर दादन याजन के याजनवाले काम के परिष्ठ घस्त्र कीर उस की पुत्री के वस्त्र, ११। बीर क्रांभ-पेक का तेल थार पांचक्रस्थान के लिये सुगन्धित धूप दन सभी की ये उन सब आजाओं के अनुसार वनाएं जो में ने सुने दिई है।

१२। फिर यद्देश्या ने मूसा से कहा, १३। तू ब्रुवार्गलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्वामदिनीं की मानना वर्षीक सुम्हारी पीठी पीकी में मेरे श्रीर तुम लागी के बीच यह रक्ष चिन्ह ठहरा है जिस से तुम यह बात बान रक्खो कि यहावा इसारा पवित्र करनेहारा है ॥ १४। इस कारण तुम विधामदिन की मानना क्योंकि वह तुम्हारे लियं पवित्र ठहरा है जो इस की श्रापवित्र करे सा निश्चय मार हाला जाए जी कीई उस दिन से बुद्ध कामकाल करे वह प्राची अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए॥ १५। इ. दिन तो कामका खंकिया जार पर सातवां दिन' परमविधाम का दिन श्रीर यहावा के लिये पवित्र है सा जा कोई विश्वास के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जार ॥ १६ । से। इसारली विधामदिन की माना करें बरन पीठ़ी पीठी में उस की खदा की वाचा का विषय जानकर माना करें॥ १७। वह मेरे थीर द्वारितयों के बीच यहा एक चिन्द्र रहेगा क्योंकि कः दिन मे यहावा ने स्नाकाश स्रोर पृथिवी की वनाया थीर सातवे दिन विशास करके अपना जी ठयसा किया ॥

१८ । जब परमेश्वर मूसा से सोने पर्वत पर ऐसी वार्त कर चुका तब उस ने उस की प्रपनी उगर्ली से लिखी हुई साक्षी देनेवाली पत्थर की दोनीं पिट-याएँ दिई ॥

(इस्राएसियो की मूसिपूजा ने क्सने का व्यन ) ,

पर्वत से उत्तरने में विलम्ब्र पर्वत से उत्तरने में विलम्ब्र चुषा तव वे दादन के पास एकट्ठे देकिर कहने लगे। खब दमारे लिये देवता बना ले। दमारे खागे जागे चले क्योंकि उस पुरुष मूसा की ले। दमें मिस देश से निकाल ले साया है ने जानिये क्या हुआ।। २। दादन ने उन से कहा सुम्हारी स्त्रियों खीर बेटे बेटियों की कानों में सेने की ले। बालियां हैं उन्हें तीडकर उतारी खीर मेरे पास ले बाकी।। इं। तब सब लेगों ने उन के कानों में की सोनेवाली

स्मी लेगा भूरो दुर तब ध्या किया॥ 🞖 । उस ने क्योकर ईक्टर के घर में जाके भेट की राटियां खाई जिन्हे खाना न उस की न उस की सीराया की परन्तु, केवल यातको का उचित था॥ ५। अथवा क्या तुम ने व्यवस्था में नहीं पढ़ा है कि मन्दिर में याजक लागा वियाम को दिना में वियासवार की विधि को लघन करते है श्रीर निर्देश है। ६। परन्तु मै तुम से कटता हू कि यटा एक दे जा मन्दिर में भो यहा है।। ७। जो तुम इस का श्रर्थ जानते कि में दया की चारता हू बोलदान की नरी ती जिबूल नाम भूती के प्रधान की संरायता विना भूती तुम निर्देगिया की दीयी न उच्चराते॥ 🗀 मनुष्य का पुत्र विद्यासवार का भी प्रभु है॥

ए। यहा से जाके यह उन की मभा के घर मे श्राया॥ १०। श्रीर देखे। एक मनुष्य था जिस का राण बूख गया था और उन्हों ने उस पर दोप लगाने के लिये उस से पूछा वया विश्वास के दिनों से चगा करना रचित है। ११। उस ने उन से कहा तुम में से कीन मनुष्य दोगा कि उस का एक भेड द्दी ग्रीर की वह विश्वास के दिन गर्छ में गिरे ती उसे पक्रड़को न निकालेगा ॥ १२ । फिर मनुष्य भेड से कितना वडा है . इस लिये विश्वाम के दिना म भलाई करना उचित है॥ १३। तय उस ने उस मनुव्य से करा अपना राथ वड़ा . उस ने उस की वढाया श्रीर वट फिर दूसरे हाथ की नाई भला चगा हो गया॥

१४। तय मरीणियां ने बाहर जाके यीणुके विकट्ट आपस में विचार किया इस लिये कि उसे ३०। जो मेरे सम नहीं है सो मेरे विकट्ट है और जो नाण करं॥ १५। यट जानको यीशु बदा से चला गया श्रीर यही भीड उस के पीके हो लिई श्रीर उस ने उन सभी की चंगा किया ॥ १६ । श्रीर उन्दे ट्रुट श्राचा दिई कि मुक्ते प्रशट मत करे।॥ ९७। कि जो। वन्नन विश्ववाद्य भविष्यद्वक्ता से कहा गया था सा पूरा दावि।॥ १८। कि देखा मेरा सेवक जिसे मे ने चुना है श्रीर मेरा प्रिय जिस से मेरा मन श्रति प्रसन्न है . में श्रपना खात्मा उस पर रृषंगाः श्रीर यद खन्यदेशिया को सत्य व्यवस्था वतावेगाः॥ १९। यद न भगड़ेगा म धूम मचावेगा म सङ्की में कोई उस का शब्द

ने नहीं पढ़ा है कि दाजद ने जब बह श्रीर उस के | सुनेगा॥ २०। वह जब ले। सत्य व्यवस्था की प्रवल न करे तव लेा कुचले दुर नरकट की न तोडेगा श्रीर धूकां देनेटारी बत्ती की न वुक्तार्थगा॥ २१। ग्रीर श्रन्यदेशी लाग उस के नाम पर श्राशा रखेगे॥

२२। तव लोग एक मूतग्रस्त अधे श्रीर गूगे मनुष्य को उस पास लाये श्रीर उस ने उसे चगा किया यहा लों कि वह जो श्रधा श्री गूगा या देखने श्री वोलने लगा॥ २३। इस प्र संघ लोग विस्मित दीको बीले यह क्या दालद का सन्तान है ॥ २४। परन्तु फरीशियो ने यह सुनको कचा यह तो बाल-को नही निकासता है ॥ २५ । योशु ने उन को मन की वाते जानके उन से कहा जिस जिम राज्य में फूट पढ़ी है वह राज्य उजड जाता है ग्रीर कोई नगर श्रिष्यवा घराना जिस में फूट पड़ी है नहीं ठहरेगा ॥ २६ । क्षार यदि शैतान शैतान का निकालता है तो उस में फूट पड़ी है फिर उस का राज्य क्योकर ठइ-रेगा ॥ २० । ग्रीर जो मै वालजिवूल की सदायता से भूतों को निकालता हू तो तुम्हारे यन्तान किस की सहायता से निकालते हैं. इस लिये वे नुम्हारे न्याय करनेदारे देशो॥ २८। परन्तु की मै ईश्वर के श्रात्मा की सदायता से भूते। को निकालता हू तो निस्पन्दे इ र्इंग्रवर का राज्य सुम्हारे पास पहुच चुका है॥ २०। यदि वलवन्त को कोई पहिले न वाधे तो क्योकर उस वलवना को घर में पैठको उस की सामग्री लूट सके . परन्तु उसे बाधके उस के घर के। लूटेगा ॥ मेरे स्मा नहीं वटेारता से विषयाता है॥ ३१। इस लिये में तुम से काइता हू कि सब प्रकार का पाप ग्रीर निन्दा मनुष्यें। के लिये बसा किया जायगा परन्तु पांचित्र श्वात्मा की निन्दा मनुष्या के लिये नहीं बमा किर्द जायगा॥ ३२। जो कोर्द मनुष्य के पुत्र के -विरोध में वात कक्षे वद उस के लिये चर्मा किई जायगी परन्तु जा कोई पवित्र खात्मा के विरोध मे कुछ कदि वद उस के लिये न इस लेक में न परलेक मे चमा किया जायगा॥

३३। यदि पेड़ को अच्छा कहा तो उस के फल

को भी अच्छा कहा अधवा पेंड् को निकम्मा कही। तो उस के फल को भी निक्रमा करे। क्योंकि फल ही से पेड़ पहिचाना जाता है ॥ ३४। हे संघा के वश तुम घुरे होको अध्को वार्त क्योकर कह सकते है। क्यों कि जो मन में भरा है उसी की मुद्द बालता है। ३५। भला मनुष्य मन के भले भहार से भली वार्त निकालता है श्रीर बुरा मनुष्य बुरे भहार से बुरी वाते निकालता है। ३६। मै तुम से कहता ह कि मनुष्य की जी ख़नर्थ वाते कहे विचार के दिन में दर एक वात का लेखा देंगे॥ ३७। क्योंकि तू अपनी बाता से निर्देग्प अथवा अपनो याता से दायों ठहराया जायगा॥

३८। इस पर कितने श्रध्यापको ग्रीर फरीशियो ने कहा है गुरु इस श्राप से एक चिन्ह देखने चाहते है।। ३९। उस ने उन्दे उत्तर दिया कि इस समय के दुष्ट ग्रीर व्यभिचारी लेगा चिन्छ कुठते है परन्त कीदे विन्द उन का नहीं दिया जाया। केवल यूनस भविष्यद्वक्ता का चिन्द्र ॥ ४० । जिस रीति से प्रनस तीन दिन खाँर तीन रात मकली के पेट में था उसी रीति से मनुष्य का पुत्र तीन दिन ग्रीर तीन रात पृण्यिकी को भोतर रहेगा ॥ ४१। निनवीय लोग विचार के दिन में इस समय के लोगों। के सग खंडे हैं। उन्हें हायी ठहरावेगे क्योकि उन्हा ने यूनस का उपदेश सुनको पश्चाताप किया थार देखा यहा एक है जा यूनस से भां वड़ा है ॥ ४२। दिख्या की रासी विचार के दिन से इस समय क लागा के सग उठके उन्हें दोषी ठद्दरावगी क्योंकि वह मुलेमान का ज्ञान मुनने को पृथियों के अन्त से आई और इसो यहा एक है को सुलेमान से भी वहा है।

8३ । जब अशुद्ध भूत मनुष्य से निकल जाता है तब सूखे स्थाना में विधाम ठूठता फिरता पर नहीं पाता है ॥ ४४। तब वह कहता है कि में अपने घर मे जहा से निकला फिर जाकगा श्रीर श्राके उसे सूना माहा बुद्दा सुधरा पाता है॥ ४५। तब बद जाक श्रपने से प्रक्र दुष्ट सात श्रीर भूती की श्रपने स्ता ले

8६। योशु लोगो से बात करता ही था कि देखा उस की माता ग्रीर उस के भाई बाहर खड़े हुए उस से बोलने चाहते थे॥ ४९। तब किसी ने उस से कहा देखिये ग्राप की माता ग्रीर ग्राप क भाई वाहर खड़े हुए खाय से वालने चाहते है ॥ ४८ । उस ने कहनेहारे की उत्तर दिया कि मेरी माता कान है श्रीर सेरे भाई कीन है। ४९। श्रीर श्रपने शिप्यो की ग्रीर श्रवना राथ वढाके उस ने करा देखी मेरी माता ग्रीर मेरे भाई॥ ५०। क्वोंकि की काई मेरे स्वर्गवासी पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई थार बहिन थार माता है।

१३ उस दिन यीश घर से निकासकी समुद्र को तीर पर बैठा ॥ २। क्रीर ऐसी वडा भीड़ उस पास एकट्टी हुई कि वह नाव पर चठुके बैठा श्रीर सब लोग तार पर राई रहे ॥ ३ । तब उस ने उन से हृष्टान्ता मे बहुत सो वाती कहीं कि देखा एक वानेदारा वीज वाने की निकला ॥ ४ । बाने में कितने बीज मार्ग की ग्रीर तिरे थीर पश्चिमें ने प्राके उन्दे चुना लिया ॥ ५। कितने पत्यरैली भूमि पर गिरे जहां उन की बहुत मिट्टी न मिली और बहुत मिट्टी न मिलने से ब बेग चर्मे ॥ ६ । परन्तु सूर्य्य उदय देनि पर व सुलस गये थैं।र जड़ न पकड़ने से सूख गये॥ ७। कितने काटें। के बीच में गिरे ग्रीर कांट्री ने बढ़के उन की दवा हाला ॥ <sup>८</sup>। परन्तु कितने यक्की भूमि पर गिरे श्रीर फल फले कोई मा गुर्य कोई साठ गुर्य कोई तीस मुखे॥ ९ । जिस की सुनने की कान दें। से। सुने॥

१०। तव शिष्यो ने उस पास आ उस से कहा श्राय उन से द्रृष्टान्ता में क्या वालते है ॥ ११। उस ने उन की उत्तर दिया कि तुम की स्वर्ग के राज्य के भेद जानने का ऋधिकार दिया गया है परन्तु उन का नहीं दिया गया है॥ १२ । क्यों कि जो काई रखता है उस की श्रीर दिया जायगा श्रीर उस का बहुत याता । पर व मोतर पैठके वहा वास करते हैं थार होगा परन्तु जी काई नही रखता है उस से जी कुड़ चस ममुख्य की पिछली दशा पहिली से बुरी होती | उस के पास है सा भी ले लिया जायगा ॥ १३ । इस है. इस समय के दुष्ट लोगो की दथा रेसो होगी॥ लिये मैं उन से हृष्टान्ती में बोलता हू क्योंकि वे देखते

हुए नहीं देखते हैं थार युनते हुए नहीं युनते थार मा कहा है स्वामी क्या खाप ने श्रपने खेत मे श्रव्का बीज व्रभते-हैं॥-१४। ग्रीर यिशैयाच की यह मंत्रिव्यद्वाखी उन में पूरी होती है कि तुम स्नते हुए सुनागे परन्तु नहीं ब्रुमोगे श्रीर देखते दुर देखागे पर तुम्हें न है . दासों ने उस से कहा श्राप की इच्छा होय ती मुक्तेगा ॥ १५ । क्योंकि इन साग्री का मन माटा हा गया है श्रीर वे कानीं से जंचा सुनते है श्रीर श्रपने नेत्र मुद्र लियं है ऐसान हो कि वे कभी नेत्री से देखें और कानी से सने खीर मन से समर्भ खीर फिर जावे थै।र मे उन्हें चगा करूं॥ १६। परन्तु धन्य तुम्हारे नेत्र कि वे देखते हैं और तुम्हारे कान कि व हुनते हैं।। १९। क्योंकि मै तुम से सच कहता हूं कि ची तुम देखंते ही उस का बहुतरे भविष्यद्वकाओं श्रीर धरिमीयों ने देखने चाहा पर न देखा श्रीर की -तृम सुनते द्या उस का रुनने चाद्या पर न रुना॥

१८। से। तुस बीनिकारे के द्रष्टान्त का पर्थ स्ना॥ १९ । जो काई राज्य का वचन सुनक नहीं व्रक्तता हैं उस के मन में जा कुछ वीया गया था सा वह दुष्ट श्राके हीन लेता है. यह वही है जिस में बीज मार्ग की ग्रार वाया गया ॥ २०। जिस मे बीज पत्थरैली भूमि पर वाया गया सा वही है जा वचन का उनके हरेना ख्रानन्द से ग्रह्य करता है। २१। परन्तु उस में जड़ न वधने से वह घोड़ी बेर ठंदरता है ग्रीर वचन के कारण क्रेश श्रधवा उपद्रव होने पर तुरन्त ठोकर खाता है।। २२। जिस में बीज कांटों के बीच में वाया गया से। वही है जो वचन रुनता है पर इस में द्रष्टान्तों में अपना मुह खोलूगा जो वाते जगत की ससार की चिन्ता श्रीर धन की माया वचन के। दवाती उत्पत्ति से गुप्त रहीं उन्दे वर्धन कदगा से। पूरा होवे॥ है, श्रीर वह निग्फल दोता है।। २३। पर जिस मे वीज शक्की भूमि पर वाया गया से। वही है जो वचन श्रीर उस के शिक्यों ने उस पास आ कहा खेत के स्नके व्रुक्तता है ग्रीर ब्रह ता फल देता है ग्रीर काई जांगली दाने के दृष्टान्त का श्रर्थ हमे समकाइये॥ सी मुर्जे काई साठ मुखे कोई तीस मुखे फलता है। 39। उस ने उन की उत्तर दिया कि की श्रच्छा

के राज्य की उपमा एक मनुष्य से दिई जाती है जिस मसार है अच्छा बीज राज्य के सन्तान है और जगसी ने अपने खेत में अच्छा बीज वाया॥ २५। परन्तु जब बीज दुष्ट कं यन्तान है ॥ ३९। जिस वैरी ने उन लाग साये घे तब उम का वैरी खाक ग्रेष्ट्र के बीच को बाया सा शैतान है कटनी जगत का खन्त है में जगली ब्रीज ब्रोक चला गया॥ र्६। जब श्रकुर श्रीर कार्टनेहारे स्वर्गदूत है ॥ ४०। से जैसे जगली , निक्सले श्रीर वाले लगीं तब ,जंगली दाने भी दिखाई दाने बटारे जाते हैं। याग से जलाये जाते हैं वैसा

न बाया . फिर जंगली दाने उस में कहां से स्राये॥ २८। उस ने उन से कहा किसी वैरी ने यह किया इस जाको उन को खटोर लेखे॥ २९। उस ने कहा से। नहीं न हा कि जंगली दाने अटीरने में उन के स्या ग्रेड भी स्वाङ् लेखी ॥ ३०। कटनी लीं, दोनी का एक संग बढ़ने देखी। खीर कटनी के समय में में काटनेहारीं से कष्ट्रगा पहिले जंगली दाने बटोरके जलाने के लिये उन के गट्टे बांधी परन्तु गेड़ का मेरे खते में एकट्टा करे।॥

३१। उस ने उन्हें शंक श्रीर हृष्टाम्स दिया कि स्वर्गका राज्य राई के एक दाने की नाई है जिसे किसी मनुष्य ने लेके अपने खेत में बीया॥ ३२। वह ता सब बीजों से होटा है परन्तु जब वह जाता तब साग पात से बड़ा दोता है और ऐसा पेड़ हो जाता है कि स्नाकाश के पक्षी स्नाके उस की डालियाँ पर बसेरा करते हैं॥ ३३। उस ने एक ग्रीर द्रृष्टाना उन से कहा कि स्वर्ग का राज्य खमीर की नाई है जिस की किसी स्त्री ने लेके तीन पसेरी ब्राटे में किया रखा यदां लों कि सब खमीर दी गया॥

३४। यह सब बाते यीशु ने दृष्टान्तों में लागीं से क की ग्रीर विना हृष्टान्त से उन की कुछ न कहा॥ ३५। कि जी वचन भविष्यहक्ता से कहा गया या कि

३६। तव योश लोगों की विदा कर घर में स्राया रिष्ठ । उस ने उन्हें दूसरा दृष्टाना दिया कि स्वर्ग वीज वाता है सा मनुष्य का पुत्र है ॥ ३८ । खेत ता दिये॥ २९ । इस पर गृच्स्य के दासों ने श्रा उस से ∫ही इस जगत के श्रन्त मे टेगा॥ ४१ । मनुष्य का प्य अपने दूतों को भेजेगा और वे उस के राज्य में से सब ठोकर के कारणों का थार अक्तर्म करनेहारों की बटोर लेंगे ॥ ४२ । थार उन्दे खाग के कुह में हालेंगे जहां राना था दांत पीयना हागा ॥ ४३ । सब धर्मी लेगा अपने पिता के राज्य में मूर्ण की नाई चमकीं . जिस की मुनने के कान हो सा मुने ॥

88। फिर स्वर्ग का राज्य खेत में किपाये हुए धन के समान है जिसे किसी मनुष्य ने पाकी गुप्त रखा श्रीर बह उस के खानन्त्र के कारण जाके खपना सब कुछ बेचके उस खेत का माल लेता है। 84। फिर स्वर्ग का राज्य एक ब्योपारी के समान है जो खच्छे मातियों का ढूंडता था। 8६। उस ने जब एक बहे मोल का मोती पाया तब जाके खपना सब कुछ बेचके उसे मोल लिया।

89। फिर स्वर्ग का राज्य महाजाल के समान है जो समुद्र में डाला गया श्रीर एर प्रकार की मर्छालियों की घेर लिया ॥ ४८। जब वह भर गया तब लेग उस की तीर पर खींच लाये श्रीर बैठके श्रम्की श्रम्की की फिल दिया ॥ ४८। जगत के श्रम्त में दैसा ही होगा . स्वर्ग इत श्राक हुए। का धर्मियों के बीच में से श्रमा करेंगे ॥ ५०। श्रीर उन्हें श्राम के मुंड में डालिंगे जहां रोना श्री दांत पीसना होगा ॥

५१। योशुने उन से कटा वया तुम ने यट सब वार्त समभी. वे उस से वोले दा प्रमु॥ ५२। उस ने उन से कदा इम लिये दर एक अध्यापक जिस ने स्वर्भ के राज्य की शिक्षा पाई दें गृदस्य के समान दें जो अपने महार से नई खाँर पुरानी वस्तु निकालता है॥

५३। जय योशु ये सब हुष्टाना कह चुका तय यहां से चला गया। ५४। ग्रीर उस ने ग्रापन देश में ग्रा उन की सभा क घर में उन्दे ऐसा उपदेश दिया कि वे ग्राचित हो वोले इस की यह चान ग्रीर ये ग्रा च्यां कर्म कर्रा से गुए। ५५। यह व्या वर्क्ष का पुत्र नहीं है, क्या उस की माता का नाम मार्यम ग्रीर उस ६ भाइयों के नाम याकूय ग्रीर योशी ग्रीर जिमोन ईपर यिष्ट्रदा नहीं है। ५६। ग्रीर प्या उस की मत्र वाहिने हमारे यहा नहीं है, किर उम का

यह सब कर्ता से हुआ। ॥ ५७। से। उन्हों ने उस के विषय में ठोकर गाई परन्तु योगु ने उन से कहा भविष्यहुक्ता खपना देश श्रीर खपना घर हो इसे श्रीर कर्छी निरादर नहीं दोता है ॥ ५८। श्रीर उम ने वर्टी उन के खविश्वाम क कारण बहुत खाश्चर्ण कर्म नहीं किये॥

१८. जिस ममय में चीाचाई के राजा हैरीद ने यीशु की कीर्ति सुनी॥ २। श्रीर श्रपने सेवकी से कहा यह ता योहन वर्षातसमा देनेदारा दें यह मृतकी में से जी उठा दें दस लिये श्राश्चर्य कर्म उम में प्रगट होते हैं ॥ ३ । क्येकि रेराद ने अपने भाई फिलिप की म्त्री हेरादिया के कारण योद्दन की पकडक उसे वांधा या ग्रीर वन्दीगृद में डाला था ॥ 🞖 । क्योंकि योदन ने उस चे कटाँ या कि इस स्त्री का रखना तुक्त का उचित नहीं है॥ ५। ग्रीर घट उसे मार डालने चाहता था पर लोगो से हरा वहेकि वे उसे भविष्यद्वका जानते चे॥ ६। परन्तु हेरोद के जन्मदिन की सभा में ष्टेरादिया की पुत्री ने सभा मेनाचकर देराद का प्रमन् किया॥ ९। इस लिये उम ने क्रिरिया खाके श्रंगीकार किया कि की कुछ तू मांगे में तुक्ते देकगा॥ ८। यट श्रपनी माता की उस्काई हुई बाली यात्न वर्षातममा टेनेहारे का मिर यहां घाल में मुर्के दी जिये॥ ए। तव राजा चटास एग्रा वरन्तु उस किरिया के ग्रार ग्रापने सम बैठनेदारी के कारण इस ने देने की ग्रासा किर्दे॥ १०। थ्रीर उस ने भेतकर यन्दीगृष्ट में योहन का सिर कटयाया॥ ११। श्रीर उम का मिर चाल में कन्या की पतुचा दिया गया श्रीर यह उस की श्रपनी मा के पास से गई॥ १२। तब उस के शियों ने आर्क उस की लोच को उठ।क गाडा थीर स्नाक योगु से इस का समाचार कहा॥

१३। जब यीशु ने यह मुना तब नाव पर चठके वहां से किसी जंगली स्थान में एकान्त में गया थार लोग यह मुनके नगरीं में से पैदल उस के पीके हो लिये॥ १४। यीशु ने निकलके बदुत लोगों की देखा थीर उन पर दया कर उन के रेगिगों की चगा किया॥

१५ । जब सांमा हुई तबे उस के शिक्यों ने उस | पास या कहा यह तो जगली स्थान है ग्रीर बेला म्रव बोत गई है सोगो की विदा की जिये कि वे यस्तियों में जाके खपने लिये भीजन माल लेवे॥ १६ । योशु ने उन स कहा उन्दे जाने का प्रयोजन नहीं तुम उन्देखाने की देखे। ॥ १९ । उन्दोने उस से कहा यहां हमारे पास केयल पांच राटी श्रीर दा मकलो दे॥ १८। उस न कहा उन का यहां मेरे पास लाखो ॥ १९। तब उस ने लागो की घाष पर बैठने को खाजा दिई थ्रीर उन पांच राटियो थ्रीर दो मक्रलियों का ले स्वर्ग को ग्रार देखके धन्यवाद किया श्रीर रे।टियां तोड्को शिष्यो की दिई थीर शिष्यो ने सागों का दिई ॥ २०। से सब खाके तुप्त दुए ग्रीर जी टुकड़े वच रदे उन्दों न उन को वारद टीकरो भरो उठाई ॥ २१। जिन्हों न खाया सा स्त्रियों ग्रीर बालको को होड़ पांच सदस पुत्रपा के ग्रटकल घे॥ २२। तब योशु ने तुरन्त अपने शिष्यो की द्रुढ श्राज्ञा दिई कि जब ली में लोगों का विदा कर तुम नाव पर चठके मरे श्रामे उस पार जाश्रो॥ २३। वह लोगों की विदा कर प्रार्थना करने का रजान्त मे पर्छ्यत पर चढ़ राया श्रीर सांभ का वहा श्रक्तला था ॥ २४ । उस समय नाव समुद्र के वोच में लहरी संचक्रल रही यो क्योग्क व्ययार सन्सूख को यो ॥ २५। रात क चैाथे पदर में याशु समुद्र पर चलते हुए उन के पास गया ॥ २६ । शिष्य लोग उस का समुद्र पर चलते देखके घवरा गये श्रीर वाले यद प्रेत है श्रीर हर के मारे चिल्लाये ॥ २७ । योगु तुरन्त चम से बात करने लगा थार कहा काळस बांधा मे ष्ट्र डरी मत॥ २८। तव पितर ने उस का उत्तर ादया कि दे प्रभु यदि श्राप हां है तो मुक्ते श्रपने पास जल पर याने को याचा दोजिये। २९। उस ने कदा था . तव पितर नाव पर से उतरके योश पास जाने को जल पर चलने लगा॥ ३०। परन्तु वयार की प्रचंड देखके यह डर गया थीर जय डूयने लगा तव चिल्लाके बेला हे प्रभु मुक्ते बचादये ॥ ३१। योगु ने तुरना दाच घढ़ाको उस की यांभ लिया बार उससे

कदा दे अल्पविश्वामी क्या सन्देद किया॥ ३२। जव

वे नाव पर चढ़े तब वयार धम गई॥ ३३। इस पर जो लोग नाव पर घे से ग्राके योशु की प्रणाम करके वेलि स्वमुच ग्राप ईख्वर के पुत्र हैं॥

३४। वे पार उत्तरके गिनेसरत देश में पहुंचे॥
३५। श्रीर वहां के लोगों ने योशु को चीन्हके श्रासपास के सारे देश में कहला भेजा श्रीर सब रोगियों
को उस पास लाये॥ ३६। श्रीर उस से विन्ती किई
कि वे केवल उस के बस्त्र के श्राचल की कूव श्रीर
जितनों ने कूश्रा सब चगे किये गये॥

१५. तब विष्णतीम के कितने प्रध्यापकी श्रीर फरोशियो ने योशु पास आ

कहा॥ २ । आरप के शिष्य लोग क्यों प्राचीनीं के व्यवदार लघन करते दे स्वोंकि जब वे राटो खाते तय श्रपने दाघ नहीं धोते दे॥ ३। उस ने उन की उत्तर दिया कि तुम भी क्यों श्रपने व्यवहारी के कारण ईश्वर को आचा की लघन करते दे। ॥ 🞖 । क्योंकि र्दश्वर ने याचा किई कि श्रपन माता पिता का श्रादर कर थार जा कोई माता श्रयवा पिता को निन्दा करे से। मार डाला जाय ॥ ५ । परन्तु तुम कहते दे। यदि कोई ग्रपने माता श्रणवा पिता से कदे कि जो क्षुक तुभ को मुभ से लाभ दोता से सकरप किया गया है तो उस की अपनी माता अथवा अपने पिता का आदर करने का श्रीर कुछ प्रयाजन नहीं॥ ई। सा तुम ने अपने व्यवशारी के कारण ईम्बर की क्राचा को उठा दिया है ॥ ७ । हे कपंटिया यिग्रे-याद ने तुम्दारे विषय मे यद भविष्यद्वाया स्रच्छो क दो ॥ । कि ये लेगा श्रपने मुद्द से मेरे निकट ग्राते दे ग्रीर दे। हो से मेरा ग्रादर करते दे परन्तु उन का मन मुक्त से दूर रहता है। ए। पर वे वृष्या मेरो उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों को स्नाहास्रो की धर्मीपदेश ठदराके सिखाते हैं॥

१०। ग्रीर उस न लोगों को श्रापते पास बुलाके उन से कहा सुना श्रीर दूको।। ११। जो मुह में समाता है सा मनुष्य की श्रापायत्र नहीं करता है परन्तु जो मुद्द से निकलता है सोई मनुष्य की श्राप्यित्र करता है। १२। तब उस के श्रिप्यों ने श्रा उस से कहा

ठीकर खाई॥ १३। उस ने उत्तर दिया कि एर एक गाइ जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया है उखाड़ा श्रगुवे हैं श्रीर श्रधा यदि श्रंधे की मार्ग वतावे ते। दोनों गढ़े में गिर पहेंगे॥ १५। तब पितर ने उस को उत्तर दिया कि इस द्रष्टान्त का अर्थ इसे सम-भाइये॥ १६ । यीशु ने कहा तुम भी क्या याय ला निर्देष्ठि हो। १९। क्या तुम श्रव ली नहीं व्रुक्त है। ईंग्टर की म्तुति किई॥ कि जो कुछ मुद्र में समाता सा पेट में जाता है ग्रीर से निकलता दें से। मन से बाहर खाता है ग्रीर बहो मनुष्य को अपवित्र करता है ॥ १९ । ब्र्वोकि मन से नाना भाति की कुचिन्ता नरदिसा प्रस्त्रीगमन व्यभिचार चारी मूठी साची ग्रीर ईग्छर की निन्दा निकलती हैं ॥ २०। येटी हैं जो मनुष्य की श्रपीयत्र करती हैं परन्तु विन धोये हाथों से भाजन करना मनुष्य को अपवित्र नहीं करता है।

२१। योशु बहा से निकलके सार ग्रीर सीदान के सिवानों में गया ॥ २२। श्रीर देया उन मिवानों में की एक कनानी स्त्री ने निकलकर पुकारके उस से कहा है प्रमु दाकद के सन्तान मुभ पर दया की जिये मेरी बेटी भूत से ब्रांत पीडित है। ५३। परन्तु उस ने उस को भुक्त उत्तरन दिया थीर उस के छिप्यो ने आ उस से विन्ती कर कहा इस के। विदा की जिये क्योंकि वह त्मारे पीछे पीछे पुकारती है। २४। उस ने उत्तर दिया कि इसायेल के घराने की खोई हुई भेडों की कोड में किसी के पास नहीं भेजा गया ष्ट्र॥ २५। तव स्त्रों ने स्ना उस की प्रशाम कर कहा है प्रमु मेरा उपकार को जिये॥ २६ । उस ने उत्तर दिया कि लड़की की रोटी लेके कुती के ग्रागे फैंकना अच्छा नहीं है॥ २७। स्त्रीने कहा सच दे प्रमु ते।भी कुते जो तूरचार उन के स्वामियों की मेज से गिरते हैं हो खाते हैं॥ 🖰 । तब योशु ने उस की उत्तर विया कि है नारी तेरा बिख्वास बड़ा है जैसा तू चाहती है वैसाही तुभी द्याय . श्रीर उस की घेटी वसी घड़ी से चंगी हुई॥

क्या श्राप जानते हैं कि फरीशियों ने यह बचन सुनके | रेए। यीशु बहां से जाके गालील के समुद्र के निकट स्नाया स्नार पर्व्यंत पर चढ्के वटा वठा ॥ ३०। श्रीर बड़ी बड़ी भीड़ अपने सम लंगड़ों श्रेखों मंगों जायगा॥ १४। उन की रहने दो . वे अधीं के अधे दुंडी और बहुत से औरी की लेके यीशु पास आई श्रीर उन्दे उस के चरणें पर डाला श्रीर उस ने उन्दे चंगा किया॥३१। यहां ली कि जय लोगों ने देखा कि गूगो वोलते हैं दुंडे चंगे हाते हैं लगड़े चलते है ग्रीर अधे देखते हैं तय अचभा करके इसायेल के

३२। तब यीशु ने श्रपने शिष्यों का श्रपने पास सडास में फैंका जाता है। १८। परन्तु के कुछ मुद्द | यूलाके कता मुक्ते दन लोगी पर दया श्राती है क्योंकि वें तीन दिन में मेरे सग रहें हैं श्रीर उन के पास कुछ खाने की नहीं है श्रीर में उन की भीजन विना विदा करने नहीं चाइता हून हा कि मार्ग में उन का यस घट जाय ॥ ३३ । उस के जिप्यों ने उस से कटा एमं इस जंगल में कहा से इतनी राठी मिनगी कि ष्टम इतनी बड़ी भीड़ की तृप्त करें॥ ३४ । यीशु ने उन से कहा तुम्हारे पास कितानी राटियां है . उन्दां ने कहा सात ग्रीर घोड़ी भी क्वाटी मकलियां॥ ३५। तव उस ने लेगों। की भूमि पर वैठने की खादा दिई॥ ३६। थीर उस ने उन सात रेशिटवा की खार सक़लियाँ को लेके धन्य मानके तोड़ा कीर श्रपने विद्यों की दिया ग्रीर शिष्यो ने नोगों की दिया॥ ३९। से सब रताकी तृप्त हुए कीर की दुकड़े यस रहे उन्दें। ने उन के सात टोकरे भरे उठाये॥ ३८। जिन्हीं ने साया सा स्त्रियों श्रीर बालको का कोड़ चार सहस पुरुष थे ॥ ३९। तब यीशु लोगो का विदा कर नाव पर चढ़के मगदला नगर के सिवानी में स्नाया ॥

> १६. त्व फरीशियों श्रीर सहकिया ने योश पास श्रा उस की परीका करने कां उम से चाका कि इसे श्राकाण का एक चिन्द दिखाइये॥ २। उस ने उन की उत्तर दिया साभ की तुम कहते ही कि फरका होगा क्योंकि आकाश लाल है और भार की कहते हा कि आज आधी षाविगी क्योंकि प्राकाश लाल मीर धूमला है। ३। हे कपाँठेया तुम श्राकाश का रूप दूस सकते

४। इस समय के दृष्ट श्रीर व्यभिवारी लेगा चिन्छ टुंठते हैं परन्तु कोई चिन्द उन की नहीं दिया जायगा केवल यूनस भविष्यद्वस्ता का चिन्द . तव वह उन्दें होडके चला गया ॥

५। उस के शिव्य लेगा उस पार पहुंचके रोटी सेना भल गये॥ ६। श्रीर यीश् ने उन से कहा देखे। मरीशियों स्नार सद्कियों के खमीर से चौकस रहा। 9। वे ग्रापस में विचार करने लगे यह इस लिये है कि इम ने रोटी न लिई ॥ 🗀 यह जानके योश् ने उन से कहा दे अनुपंत्रिक्यासिया तुम राठी न लेने के कारक क्यों आपस में विचार करते हो॥ ए। क्या तुम अब ली नहीं ब्रुक्षते हा थ्रीर उन पांच सहस की पांच राठी नहीं स्मरण करते हा थार कितनी टोकरियां तुम ने उठाई॥ १०। थीर न उन चार सद्य की सात राठी थ्रीर कितने टाकरे तुम ने उठाये॥ ११। तुम क्यों नही ब्रुक्तते हा कि मै ने तुम की मरीशियों श्रीर चद्कियों के खमीर से चैक्स रहने की जी कदा सी रोटी के विषय में नहीं कदा। १२। तय उन्हों ने यूक्ता कि उस ने रोटी के खमीर से नहीं परन्तु फरीशियों खेर सट्टकियों की शिका से चैक्स रहने की कहा।

१३ । योशु ने कैसरिया फिलिपी के सिवानी मे श्राके श्रपने शिष्यों से पूका कि साग वया कहते है मै मनुष्य का पुत्र कीन हू॥ १४ । उन्दे। ने कदा कितने तो आप की योधन वर्षातसमा देनेहारा कहते हैं कितने मलियाइ कदते हैं थीर कितने यिरमियाइ श्रिषया भविष्यहुक्ताग्री में से ग्क कदते हैं ॥ १५ । उस ने उन से कहा तुम क्या कहते ही मै कीन हूं॥ १६। शिमोन पितर ने उत्तर दिया कि आप जीवते र्देश्यर के पृत्र खोष्ट्र हैं॥ १९। योशु ने उस को उत्तर दिया कि दे यूनस के पुत्र शिमान तू धन्य है स्पेतिक मांस थ्री लोह ने नहीं परन्तु मेरे स्थर्गवासी पिता ने यह वात तुम पर प्रगट किई॥ १८। श्रीर में भी

हो क्या तुम समयों के चिन्द महीं बूभ सकते हो ॥ | राज्य की कुंजियां देजगा थीर जी कुछ हूं पृथियी पर बांधेगा से स्वर्ग में बंधा हुआ दोगा थै।र सो कुछ तू पृषियो पर खोलेगा से स्वर्ग में खुला हुआ द्दीगा ॥ २०। तव उस ने श्रपने शिप्यों की चिताया कि किसी से मत कहे। कि मै योशु जी इह से। खीष्ट्र हं ॥

२१। उस समय से योशु श्रपने शिष्यों की खताने लगा कि सुके अवक्य है कि यिष्कालीम में जाउं श्रीर प्राचीनों थीर प्रधान याजकों थीर श्रध्यापकीं से बहुत दु ख उठाऊँ थै।र मार डाला जाक थै।र तीसरे दिन जी उठूं॥ २२। तव पितर उसे लेके उस की डांटके कदने लगा कि दे प्रभु आप पर दया रहे यह ती क्राप की कभी न देगा॥ ५३। उस ने मुद्द फेरकी पितर से कटा दे शैतान मेरे साम्टने से दूर दो तू मेरे लिये ठीकर है क्योंकि तुभी ईप्रवर की वातों का नहीं परन्तु मनुष्यों की वातों का साच रहता है॥

१४। तव यीशुने अपने शिष्यों से कहा यदि कार्ड मेरे पीके याने चारे ता अपनी इच्छा का मारे थीर अपना क्र्य उठाके मेरे पीक्टे थावे॥ २५। क्योंकि जो कोई अपना प्राय वचाने चाद से। उसे खावेगा परन्तु की कीई मेरे लिये अपना प्राण खोवे से। उसे पार्वगा ॥ २६ । यदि मनुष्य सारे जगत की। प्राप्त करे थे।र अपना प्राच गवावे ते। उस की क्या लाभ द्यागा . अथया मनुष्य अपने प्राण की सन्ती वया देशा॥ २०। सनुष्य का पुत्र अपने दूतीं को संग श्रपने पिता को ऐश्वर्थ्य में श्रावेगा भीर तव वह हर रक मनुष्य की उस के कार्य के अनुसार फल देगा॥ २८। में तुम से सच कहता हू कि जो यहां खडे हैं उन में से कोई कोई हैं कि जब सा मनुष्य की पुत्र को उस के राज्य में स्नाते न देखें तब लों मृत्य का स्याद न चीखेंगे॥

१७ छ : दिन के पीहें यीश पितर श्रीर याकूव श्रीर उस के भाई योहन तुम से कहता ह कि तू पितर है थार में इसी पत्थर की लेक उन्हें किसी उन्हें पर्व्यंत पर एकान्त में ले पर अपनी मंडली बनाउगा श्रीर परलेक के फाटक गया ॥ १ । श्रीर उन के आगे उस का रूप बदल उस पर प्रयत न होंगे॥ १९। में तुओं स्वर्ग के | गया और उस का मुद्द सूर्य्य के तुस्य चमका श्रीर

थीर देखे। मुसा थीर एलियाए उस के संग द्यात करते इए उन की दिखाई दिये॥ ४। इस पर पितर ने यीश से कहा है प्रभु हमारा यहां रक्ष्मा खच्का है. यदि आप की इच्छा द्वाय ता इस तीन हरे यदां वनार्वे एक स्नाप के लिये एक मूसा के लिये स्नार रक रिलयाह के लिये॥ ५। यह ब्रालता ही था कि देखी एक च्यातिमय मेघ ने उन्हें का लिया और देखे। उस मेघ से यह शब्द धुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिस से मैं स्प्रीत प्रसन्न हू उस की सुना॥ हैं। शिष्य साग यह मुनको थौंछो मुंह गिरे श्रीर निपट हर गये॥ ९। योशु ने उन पास खाके उन्दे कूके कहा उठा हरा सत ॥ द । तब उन्हों ने अपनी श्रांखें चठाके योश को कोइके थे।र किसी की न देखा ॥ ९ । जब वे उस पर्ळात से उतरते थे तव यीशु ने उन की श्राचा दिई कि जब ली मनुष्य का पुत्र मृतकों में से नही जी उठे तव ली इस दर्शन का समाचार किसी से मत कहा ॥

१०। श्रीर उस के शिष्यों ने उस से पूछा फिर श्रध्यापक लेखा क्यों कहते हैं कि रिलयाह की पिंडले आना होगा॥ ११। यीशुने उन की उत्तर दिया कि सच है रिलयाई पहिले क्राके सब कुरू सुधा-रेगा। १२। परन्तु में तुम से कहता हू कि रिल-याद क्या चुका दे थार उन्हों ने उस की नहीं चीन्हा परन्तु उस से जा कुछ चाहा सा किया . इस रीति से मन्ष्य का पुत्र भी उन से दुःख पान्ने गा॥ १३। तय शिष्यों ने वूमा कि वह योइन वपतिसमा देने-दारे के विषय में इस से कहता है।

१४। जब वे सागों के निकट पहुचे तब किसी मनुष्यं ने योशु पास थ्या घुटने ढेकको उस मे कहा। १५ । दे प्रभु मेरे पुत्र पर दया की जिये वह मिर्गी के रेगा से व्यति पीड़ित है कि बार वार बाग मे श्रीर बार वार पानी में तिर पड़ता है।। १६। श्रीर मै उस को स्राप के भिष्यों के पास लाया परन्तु वे उसे चगा नहीं कर सके॥ १९। यीशु ने उत्तर दिया कि हे अविश्वासी थ्रीर इंडीले लेंगों में कव लें। तुम्दारे संग रहूंगा स्त्रीर कब ली तुम्हारे सहूगा .

उस का वस्त्र क्योति की नाई उजला हुआ। ३। | उस की यहां मेरे पास लाखे। ॥ १८। तथ यीश ने मृत की डांटा थीर यह उस में से निकला थीर ल इका उस घडी से चंगा हुआ।। १९। तव फ्रियों ने निराले में यीशु पास था कहा इस उस भूल की क्यों नहीं निकाल सके॥ २०। यीशू ने उन से कष्टा तुम्हारे श्रविक्यास के कारण क्योंकि में तुम से सत्य -काइता हूर्याद तुम की राई के रक दाने के तुख विज्ञास दीय ती तुम इस पहाड़ से जी करोगे कि यहां मे वहां चला जा वह जायगा खीर कीई काम तुम से असाध्य नहीं दीजा ॥ २१। तीभी जी इस प्रकार को हैं से। प्रार्थना श्रीर उपवास विना श्रीर क्रिसी स्पाय वे निकाले नहीं जाते हैं।

२२। जब व गालील में फिरते ये तब यीश ने उन से कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के राय में पक्रस्याया जायगा॥ २३ । वे उस को मार डार्लेंगे खीर वह तीसरे दिन जी उठेगा . इस पर वे बहुत उदास हुए॥

🔧 । जब वे कफर्नादुम में पहुँचे तब मन्टिर का कर लेनेहारे पितर के पास ग्राके न्थाले क्या तुम्हारा गुरु मन्दिर का कर नहीं देता है . उस ने क्रहा द्वां देता है॥ २५। जय पितर घर में ग्राया तव योशु ने उस के बोलने के पहिले उस से कहा है श्रिमान तू स्या समक्षता है . पृष्टियों के राजा लाग कर अधवा खिराज किन से लेते हैं अपने सनानां से व्यथवा परायों से ॥ १६ । पितर ने उस से कटा परायों सं . योशु ने उस से कहा तब तो सन्तान वचे दुर हैं।। रें9। तीभी जिस्तें हम उन की ठीकर न खिलाव इस लिये तू समुद्र के तीर पर जाके वंसी डाल थीर की मकली पाँचले निकले उस की ले. तू उस का मुद्द खोल में से एक क्षैया पावेगा उसी की लेको मेरे श्रीर यापने लिये उन्हें दे॥

१८. उसी घडी शियों ने यीशु पास आ कहा स्वर्ग के राज्य में बड़ा कीन है। २। योशु ने रक वालक की श्रपने पास बुलाको चन को बीच मे खड़ा किया॥ ३। होर कहा में तुम्हें यच कहता हू जो तुम मन न फिराश्रो कीर वालकों के समान न ही जावी ती स्वर्गकी

राज्य में 'प्रवेश करने न पायोगी॥ 🞖 । जी की की की चंग जी जा कि दी अधवा तीन साविधी की अपने की इस वालक के समान दीन करे से ई स्वर्ग के राज्य में बड़ा है॥ ५। श्रीर जी कोई मेरे नाम से एक ऐसे वालक की ग्रुटण करे वह मुक्ते ग्रुहण करता है ॥ ई । परन्तु जो कोई इन होटों में से जो मुभ पर विश्वास करते हैं एक की ठीकर खिलावे उस के लिये भला दीता कि चक्की का पाट उस के गलें में लटकाया जाता और वह समृद्र के गहिराव में डुवाया जाता ।

9। ठोकरीं के कारण द्वाय संसार . ठोकरें अवस्य लगेंगी परन्तु हाय वह मनुष्य जिस के द्वारा से ठोकर लगती है॥ ८। जी तेरा द्वाय अथवा तेरा पांच तुमे ठोकर खिलावे तो उसे काटके फेंक दे . लंगडा यथवा टुंडा दीके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है कि दो दाय अधवा दो पांच रहते हुए तू खनग्त खारा में डाला लाय ॥ 🖰 । श्रीर जा तेरी श्रांख तुभे ठाकर खिलावे ता उसे निकालके फ्रेंक दे. काना होके जीवन में प्रवेश करना तेरे लिये इस में भला है कि दो व्यार्क रहते हुए तूनरक की आग में डाला जाय ॥ १०। देखी कि तुम दन होटों में से एक की तच्छ न जाने। जब बह लेखा लेने लगा तब एक जन जी दस सहस क्योंकि मै तुम से कहता दू कि स्वर्ग मे उन के दूत ताडे धारता था उस के पास पहुंचाया गया॥ २५। मेरे स्वर्गवासी पिता का मुंह नित्य देखते है ॥

११। मनुष्य का पुत्र खोये दुर की घचाने याया है।। १२। तुम क्या समभते ही . जी किसी मनुष्य की भी भेड़ दीवे थीर उन में से एक भटक जाय तो बया यह निम्नानवे की पहाड़ों पर छोड़के उस इस पर उस दास ने दग्डवत कर उसे प्रकाम किया भटकी दुई की नही जाके ट्रॅंडता है ॥ १३ । थीर खीर कहा है प्रभु मेरे विषय में धीरज धरिये मे खाप में तुम से सत्य करता ह यदि ऐसा हो कि वह उस की सब भर देवता॥ ९७। तब उस दास की स्वामी को पार्व तो जो निन्नानवे नही भटका गई घी उन ने दया कर उसे क्वोड़ दिया ग्रीर उस का ऋण कमा से ग्राधिक वह उस भेड के लिये ग्रानन्द करता है ॥ किया ॥ ६८। परन्तु उसी दास ने बाहर निकलके १४। ऐसा ही तुम्हारे स्वर्गावासी पिता की इच्छा श्रापने संगी दासें में से एक की पाया जा उस की नहीं है कि इन होटों में से एक भी नाग्र देखे॥

उस की सग एकान्त में उस की समक्ता दें. जी यह दें॥ २९। इस पर उस के संगी दास ने उस के तेरी युने तो हू ने श्रपने भाई को पाया है। १६। पांठी पड़के उस से विन्ती कर कहा मेरे विषय में

मुंह से हर सक बात ठहराई जाय ॥ १९। जी बह उन की न माने ते। मंडली से कह दे परन्तु सा यह मडली की भी न माने तो तेरे लेखे देवपूजक ग्रीर कर उगाइनेहारा सा दीय ॥ १८। मै तम से सच कहता हूं जो कुछ तम पृष्टियी पर खांधारी से स्वर्श में वंधा दुवा होगा कीर को कुछ तुम पृष्टियी पर खोलागे के स्थर्भ में खुला हुआ होगा ॥ १९। फिर मै तुम से कहता हूं यदि पृष्टियी पर तुम में से दो मन्प्य की कुछ मार्गे उस बात के विषय में एक मन दीवें सी वह उन के लिये मेरे स्वर्गवासी पिता की ग्रीर में दी जायगी॥ २०। क्योंकि जहां दी ग्रथवा तीन मेरे नाम पर एकट्टे होवे तहां में उन के बीच में हू॥ २१। तव पितर ने उस पास आ कहा है प्रभु मेरा भाई की कर मेरा खपराध करे और मे उस की समा करू. क्या सात बेर लें।। २२। यीशुने उस से कहा में तुक्ष से नहीं कहता ह कि सात बेर ली परन्तु सत्तर गुर्वे सात बेर ली ॥ २३। इस लिये स्वर्ग के राज्य की उपमा एक राजा से दिई जाती है जिस ने यपने दासों से लखा लेने चाहा ॥ २४। जब कि भर देने को उस पास कुछ न या उस की स्वामी ने खाचा किई कि वह थीर उस की स्त्री थीर सड़के वाले थीर की कुछ उस का या सब घेचा जाय थे।र यह ऋग भर दिया जाय ॥ ३६ । रक सा युक्ती धारता या श्रीर उस की पंकड़के उस १५। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जाके का गला दावके कहा जा क्छ तू धारता है मुक्ते परन्त् नी वह न सुने तो गक अथवा दो जन को धीरज धरिये मैं आप की सब भर देकेंगा ॥ ३०।

कि जब सें ऋग की भर न देवे तब सें वहीं रहे॥ ३१। उस के संगी दास साग जा हुआ था सा देखके बद्दत उदास दुर ग्रीर जाके सब कुढ़ जी हुआ घा अपने स्थामी की यताया॥ ३२। तब उस दास के स्वामी ने उस के। श्रापने पास बुलाके उस से कदा हे दुष्ट दास तूने जो मुक्त से विन्ती किई तो मैं ने तुसे वद सव ऋण क्या किया॥ ३३। सा जैसामे ने तुभा पर दया कि ई वैसा व्या तुभी भी क्रपने सगी दास पर दया करना उचित न घा॥ ३४। थीर उस के स्थामी ने क्रोध कर उसे टड-कारकों के दाय सेंप दिया कि जब लें बह उस का भव ऋण भर न देवे तब ली उन की डाण में रहे॥ ३५। यूटी यदि तुम में से हर रक अपने अपने मन मं व्यपने भाई के व्यपराध जमान करे ता मेरा स्वर्गवासी पिता भी तुम से वैसा करेगा ॥

षार पिटूदिया के सिवानों मे आया॥ २ । श्रीर पास या उस की परीका करने के। उस से कहा द्या कता इस देतु में मनुष्य अपने माता पिता की। कें।डकें थ्रपनी स्त्री व मिला रहेगा थ्रीर वे दोनों एक तन होंगे॥ ६। से। से क्षागे दो नहीं पर एक तन है इस श्रीर में तुम में कहता हूं कि जी कोई व्यक्तिचार की धन था॥

उस ने न माना परन्तु जाको उसे बन्दीगृह में डाला | होड़ थीर किसी हेतु से खपनी स्त्री की त्यागको दूसरी में विवाह करें में परस्त्रीगमन करता है श्रीर क्षे उस त्यागी हुई से विवाह करे सा परस्त्रीगमन करता है।। १०। उस के शिष्यों ने उस से कहा याँद पुरुष को स्त्री के संग इस प्रकार का संबंध है तो विवाह करना श्रच्छा नहीं है॥ ११। उस ने उन से कहा सब माग यह वचन ग्रदण नृष्टी कर सकते हैं केवल वे जिन की दिया गया है ॥ १२। क्योंकि कोर्ड कोर्ड नपुसक है जी माता के गर्म से रेंग्रे ही जन्में थीर कोई कोई नपुंसक हैं जी मनुष्यी में नपुसक किये गये हैं श्रीर कोई कोई नपुसक हैं जिन्दों ने स्थां के राज्य के लिये अपने की नुपंसक किये दें . के। इस की ग्रष्टक कर सकी से। ग्रुदक करे॥

१३। तव छारा कितने वानकों को यीश पास लाये कि वह उन पर हाथ रखके प्रार्थना करे परना शियों ने उन्हें डांटा ॥ १४ । योशु ने कहा बालकी का मेरे पास आने दे। श्रार उन्हें मत वर्जी क्योंकि १८. ज्ञाब योशु यह बाते कह चुका तब स्वर्ग का राज्य रेसें का है॥ १५। ग्रीर बह उन गालील में जाके यहन के उस पर हाथ रखके बहा से चला गया। पर राघ रखके वदां से चला गया।

१६ । श्रीर देखे। एक मनुष्य ने उस पास स्रा बडी बडी भीड़ उस के पीके हा लिई ग्रीर उस ने उस से कहा है उत्तम गुरु श्रनस्त जीवन पाने के। उन्हें वहा चगा किया ॥ ३। तब फरीशियों ने उस में कीन सा उत्तम काम करं॥ १९। उस ने उस से कहा तू मुक्ते उत्तम क्यों कदता है . क्रोई उत्तम नहीं किसी कारण से अपनी स्त्री के। त्यामना मनुष्य को। है केवल एक अर्थात् ईडवर . परन्तु जी तू जीवन डवित है। ४। उसने उन की उत्तर दिया क्या तुम में प्रवेश किया चाइता है ते। आचाओं की पालन ने नहीं पढ़ा है कि मृतनदार ने आरंभ से नर कार कर ॥ १८। उस ने उस से कहा कीन सीन आचा . नारी करके मनुष्यो की उत्पन्न किया॥ ५। श्रीर योशु ने कहा यह कि नरहिसा मत कर परस्त्रीगमन मत कर चोरी मत कर भूठी साबी मत दे॥ १९। अपने माता पिता का आदर कर खीर अपने पहांची के। श्रपने समान प्रेम कर ॥ २०। उस लवान ने उस लिये जो कुरू ईप्रदरने जीडा है उस की मनुष्य अलग से कहा इन सभी की मे ने अपने लड़कपन से पालन न करे॥ ९। उन्हों ने उस के कहा फिर मूसा ने क्यों किया है मुक्ते खब क्या घटो है। २१। यीशु ने उस के त्यागपत्र देने बार स्त्री का त्यागने की आचा किई॥ कहा जा तू सिंह हुआ चाहता है तो जा अपनी संपति ८। उस ने उन से कहा मूसा ने तुन्हारे सन की बेचको कंगालों को दे खीर तू स्वर्ग में धन पावेगा कठारता के तरण तुम की अपनी अपनी स्तियां और आ मेरे पीके हो है। दह जवान यह बात त्यागने दिया परन्तु आरंभ से ऐसा नहीं था ॥ ए। सुनकी उदास चला गया क्योंकि उस के। खडुत

वालियों को तोडकर उतारा ग्रीर हायन के पास ले ग्राये॥ १। श्रीर हायन ने उन्हें उन के हाथ से लिया ग्रीर टाकी से गठके एक वरुढ़ा ठालकर वनाया तब वे कहने लगे कि हे इतारल् तेरा परमेश्वर की तुक्ते मिस देश से छुड़ा लाया है वह यही है॥ ५। यह देखके हायन ने उस के ग्रागे क्त बेदी बनवाई ग्रीर यह प्रचारा कि कल यहीवा के लिये पर्व होगा॥ ६। से हुसरे दिन लोगो ने तड़के उठकर होमबलि चठाये श्रीर मेलबलि ले ग्राये फिर बैठकर खाया पिया ग्रीर उठकर खेलने लगे॥

। तब यद्दावा ने मूसा से कहा नीचे उतर जा क्यों कि तेरी प्रजा के लेगा जिन्हें तू मिस देश से निकाल ले बाया है सा विग्राट गये हैं॥ ८। जिस मार्ग पर चलने की आजा में ने उन की दिई घी उस की सटपट होदकर उन्हों ने एक वहहा ठालकर वना लिया फिर उस की दंडवत किया सीर उस के लिये व्यलिदान भी चठाया ग्रीर यह कहा है कि है इसार सिया तुम्हारा परमेश्वर जी तुम्हे सिस देश से छुडा ले आया है से। यही है।। ए। फिर यहीया ने मूचा से कड़ा में ने इन लोगों। की देखा थी। सुन वे इठीले हैं।। १०। से अब मुक्ते मत राक्त में उन्हें भड़को को प से भस्म कर दू थाँ र तुक से एक बड़ी जाति उपजाक॥ १९। तब मूर्या अपने परमेश्वर यद्यावा की। यह कहकी मनाने लगा कि दे यहावा तेरा क्ताप अपनी प्रजा पर क्यों भडका है जिसे तू बडे सामर्थ्य थीर वलवन्स हाम के द्वारा मिस देश से निकाल लाया है॥ १२। मिस्रो लाग यह क्या कहने पाए कि यह उन की ख़रे श्रामिप्राय से अर्थात् पहाड़ी से घात करके धरती पर से मिटा हालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भडके द्वर कीप से फिर थीर थपनी प्रजः की ऐसी द्वानि से पक्ता॥ १३। प्रापने दासं इज़ाहीम इसहाक् श्रीर याकूल का स्मरण कर जिन-से तू ने दरपनी ही किरिया खाकर यद करा घाकि में ्रद्धारे वंश की स्नाकाश की तारे। के गल्य क्युत, करुगा थार यह सारा देश बिस ह न ने चर्चा कि ई है तम्हारे अंश की दूशा

कि वह उस का श्राधिकारी यदा ली रहे ॥ १४। तब यद्दावा अपनी प्रवा को वह हानि करने से पहलाया के उस ने करने की कही थी॥

१५। तब मुसा फ़िरकर साची-की दोनी।पटि-याएं हाथ में लिये हुए प्रहाड़, से उत्तर चला, उन परियाओं के ते। इधर श्रीर उधर दोनों श्रलंगा पर कुछ लिखा हुआ था॥ ९६। ग्रीर वे पटियारं पर-मेश्वर की बनाई हुई घीं श्रीर उन पर जी लिखा या वह परमेश्वर का खादकर निखा हुन्ना या। १७। जब यदेश्यूको लोगो की कीलाइल का शब्द सुन पढ़ा तब उस ने मूसा से कहा कावनी से लहाई का सा शब्द सुनाई देता है॥ १८। उस ने कहा वड़ के। शब्द हैं से। न तो जीतनेहारीं का है श्रीर न इारनेशरीं का मुक्ते तो गाने का शब्द सुन ,पड़ता है।। १९। कावनी की पास स्राते ही मूर्ग की वह वक्डा थीर नाचना देख पड़ा तव मूझा का कीप भड़क चठा थार इस ने पांठयास्त्रा की स्रयने चार्चा से पर्वत के तले पटककर तोड डाला ॥ २०। तब उस ने उन के बनाये हुए बक्डे की। से खारा से डालके फूक दिया ग्रीर पीसकर चूर चूर कर डाला क्रीर जल के कपर फेक दिया श्रीर इन्नारिलयों की उसे पिलवा दिया ॥ २९। तव मूसा घादन से कहने लगा उन लोगों ने तुक्त से क्या किया कि तू ने उन की इतने बढे पाप में फसाया॥ २२। द्वादन ने उत्तर दिया मेरे प्रमुका कीप न भडके तू ते। उन लागी की जानता ही है कि वे वुराई में मन लगाये रहते है। २३। से। उन्हों ने मुक्त से कहा था कि इमारे लिये देवता बनवा चा हमारे-खागे , श्रागे चले क्यों-कि उस पुरुष मूसा की जी इमें मिस देश से धुन्हा लाया है न सानिये वया हुआ।। २४। तब मै ने उन से कहा जिस जिस के पास सेाने के गहने हैं। वे उन को तोडको उतारें से। जब उन्हों ने उन्हें मुक्त की। दिया श्रीर में ने उन्हें खारा में डाल दिया तब यह वकटा निकल यहा ॥ २५ । द्वाबन ने उन लोगी को ऐसा निरक्षुण कर दिया था, कि वे श्रयने विरोधियों के बीच उपहास को योग्य हुए। सी

<sup>(</sup>१) नूल में आड़ी गर्दनवासे ।

<sup>(</sup>१) गूल में फुरफुराइट।

२३। तं य यो ग्रु ने अपने शिष्यो से कहा में सुम से सच कहता हूं कि धनवान की स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कि हिन होगा ॥ २४। फिर भी में सुम से कहता हू कि ईश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से जंट का सूई के नाके में से जाना सहज है॥ २३। यह सुनके उस के शिष्यों ने निषठ अचिभत है। कहा तब ते। किस का त्राया है। सकता है॥ ये ग्रु ने उन पर दृष्टि कर उन से कहा मनुष्यों से यह अन्दोना है परन्तु ईश्वर से सब कुछ है। सकता है॥

29। तब पितर ने उस की उत्तर दिया कि देखिये हम लेगा सब कुछ छे। इसे श्राप के पोछे हो लिये है से हमे बबा मिलेगा ॥ १८ । योशु ने उन से कहा में तुम से सब कहता हूं कि नई मृष्ट में जब मनुष्य का पुत्र श्रपने रेग्व्य के सिहासन पर बैठेगा तब तुम भी जी मेरे पोछे हो लिये हो बारट सिंहासनी पर बैठके इसायेल के बारट कुला का न्याय करेग्गे॥ १९। श्रीर जिस किसी ने मेरे नाम के लिये घरों वा भाइया वा बहिना वा पिता वा माता वा स्त्रो वा लड़कों वा भूमि की त्यागा है सो सी गुर्णा पावेगा श्रीर श्रन्त जीवन का अधिकारी हागा॥ ३०। परन्तु बहुतरे जा श्रगले है पिछले होंगे श्रीर जी पिछले है श्रगले होंगे॥

२० स्वर्भ का राज्य किसी गृहस्य के समान है की भीर के। निकला

कि अपने दाख की बारी में बानहारी का लगाव॥
१। श्रीर उस ने बानहारी के साथ दिन भर को एक
एक सूको मज़रो ठहराके उन्ते अपने दाख को बारो
में भेला॥ ३। खय पहर एक दिन चढ़ा तब उस ने
बाहर जाके थैं।रीं की चैं।क में बेंकार खड़े देखा॥
४। श्रीर उन से कहा तुम भी दाख को बारो में
जाश्री श्रीर जो कुड़ उचित होय में तुम्हें देकगा .
से। बें भी गये॥ ४। फिर उस ने दूसरे थार तोसरे
पहर के निकड बाहर जाके बैंसा हो किया॥ ६।
घड़ो एक दिन रहते उस ने बाहर जाके थारों की
बेंकार खड़े पाया थार उन से कहा तुम क्यो यहां
दिन भर बेंकार खड़े हो॥ ९। उन्हों ने उस से कहा

किसी ने इस की काम में नहीं लगाया है . उस ने उन्हें कहा तुम भी दाख की बारी में जाग्रो श्रीर जा कुछ उचित दीय से पाश्रीगे॥ 🗀 जब संभ हुई तव दाख की वारी के स्वामी ने ध्रपने भगडारी से कहा व्यनिहारी की वुलाको पिक्रली से श्रारंभ कर स्नाली तक उन्दे मूजूरो दे॥ ए। सो जो लोग घड़ो एक दिन रहते काम पर ग्राये घे उन्हों ने ग्राके एक एक सूको याई॥ १०। तब अगले आये श्रीर समका कि इम ऋधिक पावेगे परन्तु उन्हों ने भी एक एक सूर्की पार्दे॥ ११ । इस की लके वे उस गृदस्य पर बाुइ-कुडाके वीर्ल ॥ १२ । इन प्रिक्ठलों ने एक ही घड़ी काम किया थ्रीर श्राप ने उन की हमारे तुल्य किया है जिन्हों ने दिन भर का भार श्रीर घाम सहा॥ १३ । उस ने उन में से एक को। उत्तर दिया कि हे ामत्र में तुभा से क्रुड अपनीति नहीं करता हूं. क्या तूने मुक्त चे एक मूको लन की न ठहराया॥ १४। श्रपना से श्रीर चला जा. मेरो इच्छा है कि जितना तुभ के। उतना इस पिक्रले के। भो देखें॥ १४। क्या मुक्ते उचित नहीं कि अपने धन से जी चाहू से। करं क्या तू मेरे भले होने के कारण दुरो ह्रांष्ट्र से देखता है। १६। इस रीति से जी पिक्ल है से। ग्राले होती श्रीर की अगले है से पिछल होगे क्यों कि खुलाये हुए बहुत है परन्तु चुने हुए घोड़े है ॥

१९ । योशु ने ।येषश्चलोम की जाते हुए मार्ग में वारह शिप्पो की एकान्त में ले जाके उन से कहा। १८ । देखी हम यिषश्चलीम की जाते है श्रीर मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकी श्रीर श्रध्यापकी के हाथ पकड़वाया जायाा श्रीर वे उस की वध के ये।यय ठहरावेगे॥ १९ । श्रीर उस की श्रन्यदेशियों के हाथ सेपिंगे कि वे उस से ठठा कर श्रीर की हे मार्र श्रीर कूश पर हात करें । परन्तु वह तीसरे दिन जी उठेगा॥

े १०। तब जबदी के पुत्रों की माता ने श्रापने पुत्रों के स्वा योशु पास श्रा प्रशाम कर उस से कुछ माता ॥ २१। उस ने उस से कहा तू क्या चाहती है. वह उस से बोली श्राप यह कहिये कि स्नाप के राज्य में मेरे इन दो पुत्रों में से एक श्राप की दिहनों श्रीर श्रीर दूसरा वार्ड श्रीर बैठे॥ २२। योशु ने

जिस कटोरे से मे पीने पर हू क्या तुम उस से पी सकते हो ग्रीर जी वपतिसमा में लेता हू क्या तुम उसे ले सकते हो . उन्हों ने उस से कहा हम सकते है॥ २३। उस ने उनसे कहा तुम मेरे कटोरे से ती पोश्रोगे श्रीर जो वर्षातसमा में सता हू उसे संश्रोगे परन्तु जिन्हा के लिये मेरे पिता से तैयार किया गया है उन्दें क्रोड थ्रीर किसी का श्रपनो दिदनो श्रीर श्रपनो याई ग्रोर थैठने देना मेरा ग्राधिकार नदी है।

, ५४ । यह सुनको दसी ग्रिया उन दोनी भाइया पर रिक्छाये॥ २४। योगुने उन का श्रपने पास द्युलाको कहा तुम जानत दे। कि ग्रन्यदेशियो के ग्रध्यत लाग उन्हों पर प्रभुता करते हैं ग्रीर जा थहे है सा उन्हों पर अधिकार रखते है। १६। परन्तु तुम्हों म रेसा नही द्वागा पर क्षा कोई तुम्दो में बड़ा हुआ चादे क्षेत्र तुम्हारा वेवज देवि॥ २५। श्रीर की कीई तुम्ही में प्रधान दुव्या चादे से तुस्दारा दास देवि ॥ २८। इसी शीत से मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने का नहीं परन्तु सेवा करने की श्रीर बदुतां के उद्घार के दाम में अपना प्राया देने की आया है।

रेए। जब वे यिरोद्दी नगर से निकलते घे तब बद्दुत लेगा योणुक पोक्षे का लिये॥ ३०। खार देखा दो अधे का मारा को और बैठे ये यह मुनके कि योगु जाता है पुकारके वाले हे प्रभु दालद के सन्तान स्म पर दया को जिये ॥ ३१। लागों ने उन्ते डीटा कि वे चुप रद्दे परन्तु उन्दां ने अधिक पुकारा दे प्रभु दालद के सन्तान दम पर दया कोजिय॥ ३२। तव योशु खड़ा रहा कार उन की युलाके कहा तुम वया चाहत हो कि म तुम्दारे लिये अब ॥ ३३। उन्हें। ने चस से कहा ह प्रभु तमारो कार्ख खुल जाये॥ ३४। योगुने दया कर उन को आर्थे कूई ग्रीर बे तुरना भाखों से देखने लगे और उस की पीके दे। लिये ॥

२१ ज्ञब वे यिक्यलीम के निकट आये थीर जेंदून पट्यंत के समीप बैतकरोी गाय पास पहुचे तय यीशुने दो शिष्यों की

उत्तर दिया तुम नहीं ब्रुकते कि वया मौगते हो । यह करके भेजा ॥ २ । कि जी गांव तुम्दारे मन्मुख दे उस में जायो थार तुम तुरना एक गदही का यंधी दुई श्रीर उस के साथ बच्चे की पाश्रीमें उन्दे सीलके मेरे पास लाग्री ॥ ३। जो तुम से काई युक्त करें तो करें। कि प्रमुकी इन का प्रयोजन है तब वह तुरना उन का भेजेगा॥ ४ । यह मय इस लिये हुआ । क जा वचन भविष्यद्वका ये कटा गया या में। पूरा दीर्व॥ **४ । कि सिवान को पुत्रों से कहा देख तैरा राजा** नम् ग्रार गटारे पर ना लाहू कं यही पर बैठा हुआ रोरे पास काता दे॥ ६। सा शिक्यो न जाक जैसा योशु ने उन्दं याज्ञा दिई वैमा किया॥ ७। श्रीर वे उस गदतो का थैं।र यञ्चे का लागे थार उन पर श्रदने कपडे रसक यीश की उन पर बेठाया॥ 🕻 । श्रीर बहुतेरे लागा ने अपने अपने कपडे मार्ग में बिकाये श्रीर क्रारी ने वृक्षी से डालियां काटक मार्ग में विकार ॥ ए। ग्रीर जी लाग जागे पोके चलते ये उन्हों ने पुकारक कहा दालद के सन्तान की लय . धन्य या जा परमेण्यर क नाम से खाता है . सब से कर्स रवान मे जयजयभार रेशवे॥ १०। जग्न उम ने यिष्यालीम में प्रवेश किया तब सारे नगर के निवामी घवराक व्याल यह कीन है ॥ ११। क्षामी ने जहा यह मालील क नासरत नगर का भविष्यद्वक्ता योशु है।

१२। योगु ने ईम्बर क मन्दर में लाक जो लीग मन्दिर में बेचते था माल लते ये उन सभी का निकाल दिया श्रीर मरीकी क पोठी की श्रीर क्योती क वेचने-रुरि। को चीकियों का उलट दिया॥ १३। ग्रीर उन से कहा लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर कदावेगा । परन्तु तुम ने उसे 'डाकूर्यो का रेगर यनाया है ॥ १४ । तब श्रंधे श्रीर लगाड़े उस पास मन्दिर में खाये खार उस ने उन्हें चगा किया ॥ १४। जय प्रधान याजको थ्रीर श्रध्यापको ने इन ग्राएकर्य कर्मी का जो उस ने कियं थ्रार सहकी की जी मन्दिर में दाखद क सन्तान की जय पुकारते घे देखा तय उन्दों ने रिसिधाक उस से कहा क्या हू सुनता कि ये क्या कटते हैं ॥ १६ । यीशु ने उन से कहा हां . यया तुम ने कभी यह यचन नही पड़ा कि बालका कीर दूध पोनेहारे लड़कों क मुद्द से तू ने म्हुति

र्था तब उसका मूख लगी॥ १९। खीर 'मार्ग में एक गूलर की वृक्ष देखके वह उस पीस आया परन्तु उस से थीर कुछ न पाया कवल पत्ते थीर उस की कहा तुक्त में फिंद कभी फल न लगे इस पर गूलर का वृत्तं तुरन्त मूख गया॥ ३०। यह देखके शियो ने श्रांचभा कर कहा ग्रूलर का वृत्त क्याही शीघ्र सूख गया॥ २१। यीशु ने उन का उत्तर दिया कि मै तुम में सच करता हू जो तुम विश्वास करी श्रीर सन्देह न रखे। तो जो इस गूलर के वृक्ष से किया गया है कवल इतना न करोगे परन्तु यदि इस पक्ष से कदी कि 'उठ समुद्रि मे गिर पड ती बैसा ही द्यागा॥ २२। थ्रीर जी कुछ तुम विख्वास करके प्रार्थना से सारोगि से। पाख्रीशे॥

२३ । जब वह मन्दिर में गया श्रीर उपदेश करता या तब लागा क प्रधान याजको ग्रीर प्राचीना ने उस पास क्या कंटा तुके ये काम करने का कैसा श्रीधकार 🖹 श्रीर यह श्रीधकार किस ने तुक की दिया॥ २४ । योशुने उन को। उत्तर दिया कि मै भी तुम से एक बात 'पूक्ता। जा तुम मुक्ते उस का उत्तर देश्रो ते। मै भी तुम्हें बताकर्गा कि मुक्ते ये काम करने का कैसा अधिकार है॥ २५। योहन का वप-तिसमा देना कहा से हुआ स्वर्ग की श्रथवा मनुष्यें। की ग्रार से . तब वे ग्रापस में विचार करने लगे कि जा इम करे स्वर्ग की श्रोर से ता वह इम से करेंगा फिर तुम ने उस का विश्वास क्या नहीं किया॥ २६। श्रीरं जी इस कई मनुष्यों की ओर से तो इमे लोगो का डर है क्योंकि उब लोग योइन की भविष्यद्वक्ता जानते है। २९। से उन्हों ने योश की उत्तर दिया कि इम नही जानते . तब उस ने उन से कदा ता मैं भी तुम की नहीं बताता डू कि मुभे ये काम करने का कैसा खिछकार है।

' २८। तुम वया सममते हों. किसी मनुष्य के वी पुत्रं घे थ्रीर उस ने पहिले के पास था कहा है पुत्र श्राज मेरी दाख की वारी में जाके काम कर ॥ २९।

'करबाई है ॥ १९ । तब बह उन्हें हों इक नगर के उस ने उत्तर दिया में नहीं जाजेंगा परन्तुं पी हो पक-बाहर वैद्यानिया को गया थीर वेंहा टिका ॥ ताके गया ॥ ३० । फिर उस ने दूसरे के पास श्रांके १८ । भार कें। जब बह नगर का फिर जाता वैसा ही कहा . उस ने उत्तर दिया है प्रंसु में जाता डू परन्तु गया नही $^{\prime}$ ॥ ३१  $^{\downarrow}$ द्दन दोनों में से किस ने र्षेता को इंक्का पूरी किई .\ व उस से वाले पहिले योशु ने उन से कहा में तुल से सच कहता हू कि कर उगाइनेहारे श्रीर बेक्या तुम से आगी ईब्टर के राज्य मे प्रवश करते है ॥ ३२ क्योंकि योहन धर्मा के मार्ग से तुम्हारे पास स्राया और तुम न उस का विश्वास न कियां परन्तु कर उग्राहनेहारों श्रीर वेश्याश्रो ने उस का विश्वास किया श्रीर तुम लीग यह देखको पीछे से भी नहीं पछताये कि उस का बिश्वास करते॥

> ३३ । रक् श्रीर द्रंष्टान्त सुने . रक्त गुईस्थ था जिस ने दाख की बारो लगाई कीर उस की चहु-श्रीर वेड दिया और उस में रस का क्रुंड खोदा श्रीर ग्रक बनाया श्रीर मालिया क्री इस का डीका दें परदेश को चला गया॥३४ । जबै फल का <sup>∖</sup>र्समय निकट श्राया तब उस ने श्रीपने दासी की उस की फल लेने को मालियों के पास भेजा॥ ३५ । पर्यन्तु मालियो ने उस को दायों की लेकी एक की मार्प दूसरे की। घात किया और तीसरे के। प्रत्यरवाह किया ॥ ३६। फिर इस ने पहिले दासे। से श्रीधक दूसरे ईासे। की भेजा श्रीर उन्हों ने उन से भी वैसा ही किया ॥ ३७। सब की पी है उस ने यह कहिकी श्रापने पुत्र की। उन की पास भेजा कि ये मेरे पुत्र का आदर करेंगे ॥ ३०। परन्तु मालियों ने सम के पुत्र की देखके आपस मे कहा यह तो खोधकारी है बाबो हम उसे मार डाली श्रीर उस का अधिकार से सेवे॥ ३ए। श्रीर उन्हों ने उसे लेके दाख की घारी से बाहर निकालके मार हाला।। ४०। इस लिये जब दाख की वारी का स्वामी श्राध्या तब उन मालियें। से क्या करेगा॥ ४१। उन्हा ने उस से कहा वह उन धुरे लोगों की धुरी रीति से नीय करेगा भीर दाख की बारो का ठोका दूसरे मालियों की देगा जीं फलों की उन के समया में उसे दिया करेंगे॥ ४२'। यीशु ने उने से कहा क्या तुम न कभी धर्मपुस्तक में यह बचन नहीं पढ़ा कि जिस

हमारी दृष्टि में अद्भुत है ॥ ४३ । इस लिये में तुम से कहता हू कि ईश्वर का राज्य तुम से ले लिया जायमा थार थार लोगों की दिया जायमा जी उस के फल दिया करेंगे॥ ४४। जी इस प्रत्थर पर गिरेगा से। चूर हो जायगा श्रीर जिस किसी पर वह गिरेगा उस की पीस डालेगा ॥ ४५ । प्रधान याजकी खीर फरीशियों ने उस के दृष्टान्तों की सुनके जाना कि वह इमारे विषय में बालता है।। ४६। श्रीर उन्हा ने उसे पकड़ने चण्हा परन्तु लोगो। से डरे क्योंकि व उस की भविष्यद्वक्ता जानते थे॥

की उपमा एक राजा से दिई जाती है जो अपने पुत्र का विवाद करता था॥३। थ्रीर उस ने अपने दावा का भेजा कि नेवतंहरिया का विवाह के भाज चस ने दूसरे दासों की यह कदके भेजा कि नेवतह-है श्रीर मेरे बैल श्रीर माटे पशु मारे गये दे श्रीर सब क्क तैयार दे विवाद के भीज मे आस्रो॥ ५। कोई अपने खेत की और कोई अपने व्योपार की चले गये ॥ ६ । श्रीरा ने उस की दासों की पकड़की दुर्दशा करके मार डाला ॥ ७। यह सुनके राजा ने क्रोध किया थीर अपनी सेना भेजके उन इत्यारी की। नाश किया थीर उन के नगर की फूक दिया॥ ८। तव उस ने ग्रापने दासों से कहा विवाह का भाज ता तैयार है परन्तु नेवतदरी याग्य नही ठहरे॥ ए। इस लिये चै।राहे। में जाकी जितने लोगा तुम्हें मिले सभी की विवाह के भीज में बुलाखी॥ १०। से उन

पत्थर की धवदयों ने निकरमा जाना वही कीने का | वहा एक मनुष्य की देखा जी विवाहीय वस्त्र नही सिरा हुआ है . यह परमेश्वर का कार्य्य है थीर पहिने हुए था॥ १२। उस ने धस से कहा है मित्र तू यहां विना विवाहीय वस्त्र पहिने क्योंकर भीतर श्राया . वह निक्तर हुआ। १३। तव राजा ने सेवका से कहा इस के हाथ पांच वांधा ख़ार उस की से जाके वाहर के अधकार में डाल देश्री जहां रोना थ्री दात पीसना देशा॥ १४ । क्यींकि युलाये हुर बहुत है परन्तु चुने दुर घोडे है ॥

१५। तब फरोशियों ने जाके आपस में बिचार किया इस लिये कि योशु को बात में फंसार्छ। १६। सा उन्हों ने श्रपने शिष्यों की देरादियों के सम उस पास यह कहने की भेजा कि है गुरु हम जानते है कि ग्राप सत्य है ग्रीर ईश्वर का मार्ग सत्यता २२ इस पर योग्नु ने फिर उन से हृष्टान्तें। से बताते हैं श्रीर किसी का खटका नहीं रखते हैं में कहा॥ २। स्वर्ग के राज्य झ्लोकि आप मनुष्यो का मुद्द दखके बात नहीं करते है। १९ । सा हम में कहिये छाप व्या समभाते है . कैसर की कर इना उचित है अधवा नहीं ॥ १८ । यीशु ने उन की दुष्टता जानके कहा में बुलाबे परन्तु उन्हा ने खाने न चाहा ॥ ४ । फिर हि कपिटेया मेरी परोक्षा क्या करते हा ॥ १९ । कर का मुद्रा मुक्ते दिखायो . तब वे उस, पांस रक रियों से करें। देखी में ने अपना भोज तैयार किया यूकी लाये ॥ २०। उस ने उन से कहा यद मूर्ति क्रीर काप किस की है। २१। व उस से बोले कैसर की. तब उस ने उन से कहा तो जी कैसर का है परन्तु नेवतहरिया ने इस का कुछ साच न किया पर शा कैसर की देखी शीर जी ईस्टर का दै सी ईस्टर को देखो॥ २२। यह सुनके व अवभित दूर श्रीर उस को कोड़के चले गये॥

२३। उसी दिन सदूकी लाग जा करते है कि मृतको का जी उठना नहीं दोगा उस पास खाये श्रीर उस से पूका ॥ २४ । कि हे गुद मूसा ने कहा यदि कोई मनुष्य नि.सन्तान मर जाय तो उस का भाई चस की स्त्री से विवाह करे थ्रीर खपने भाई के लिये वश खड़ा करे॥ २५। से। इमारे यहा सात भाई घे . पहिले भाई ने विवाह किया ग्रीर नि:सन्तान दासों ने मार्गों में जाके क्या युरे क्या भले जितने मर जाने से अपनी स्त्री का अपने भाई के लिये उन्हें ि। सभी की एकट्ठे किया थीर विवाह का होड़ा ॥ २६ । दूसरे थीर तीसरे भाई ने भी सातवे स्थान तथनहरियों से भर गया ॥ ११। जब राजा भाई तक वैसा ही किया ॥ २९। सब के पीछे स्त्रो जेवनहरियों की देखने की भीतर श्राया तब उस ने भी मर गई ॥ २८। से मृतकों के जी उड़ने पर यह इन सातां में से किस की स्त्री होगी क्योंकि सभी ने उस से विवाह किया। १९। योशु ने उन की उत्तर दिया कि तुम धर्मपुस्तक श्रीर ईश्वर की शक्ति न व्रुक्तके भूल में पड़े हो। ३०। क्योंकि मृतंकी के जी उठने पर वे न विवाह करते न विवाह दियें जाते है परन्तु स्वर्श में ईश्वर के द्वां के समान है। ३१। मृतकी के जी उठने के विपय में क्यों तुम ने यह वंचन जी ईश्वर ने तुम से कहा नहीं पठा है। ३२। कि में इत्राहीम का ईश्वर श्रीर इसहाक का ईश्वर श्रीर याकूव का ईश्वर हूं, ईश्वर मृतंकी का नहीं परन्तु जीवती का ईश्वर है। ३३। यह सुनकर लोग उस के उपदेश से अविभित्त हुए।

३४। जब फरोशियों ने चुना कि योशु ने सदूकियों की निक्तर किया तब वे क्कट्ठे हुए ॥ ३५।
श्रीर उन में से एक ने जी व्यवस्थापक था उस की
परीक्षा करने की उस से पूछा ॥ ३६। हे गुरु व्यवस्था
में बड़ी श्राचा कीनं है ॥ ३७। योशु ने उस से कहा
तू परमेश्वर श्रापने ईश्वर की श्रापने सारी बहु से प्रेम
कर ॥ ३८। यही पहिली श्री बड़ी श्राचा है ॥ ३९।
श्रीर दूसरी उस के समान है श्रार्थात् तू श्रापने पड़ीसो
की श्रापने समान प्रेम कर ॥ ४०। इन दें। श्राचाश्रो
से सारी व्यवस्था श्री भविष्यद्वक्ताश्रो का पुस्तक
सम्बन्ध रखते हैं॥

४१। फरीशियों के रकटुं होते हुए योशु ने उन
से पूछा ॥ ४२। रतेष्ठ के विषय में तुम क्या सममते
हें। वह किस का पुत्र है. वे उस से वोले दाकद
का ॥ ४३। उस ने उन से कहा तो दाकद क्योकर
आत्मा की शिक्षा से उस की प्रमु कहता है ॥ ४४।
कि परमेश्वर ने मेरे प्रमु से कहा जब लों में तेरे
शत्रुओं की तेरे चरणों की पीढ़ी न बनाक तब लों
मू मेरी दिंहनीं श्रीर वैठ ॥ ४५। यदि दाकद उसे
प्रमु कहता है तो वह उस का पुत्र क्योंकर हैं॥
४६। इस के उत्तर में कोई उस से एक बात नही
वोल सका श्रीर उस दिन से किसी की फिर उस से
कुछ पूक्ते का साहस न हुआ।॥

२३ ति वं योशु ने लोगों से 'श्रीर' श्रपने' शिक्षों से कहा॥ २। श्रध्यापकीं थींर फरीशी लोग मुसा की श्रासन पर बैठे है। ३। इस लिये जी कुछ वे तुम्हें मानने की कहें सी माना थीर पालन करों परन्तु उन के कम्मी के श्रनुसार मत करा क्योंकि वे कहते हैं श्रीर करते नहीं ॥ है। वे भारो वासे बांधते है जिन की उठाना कठिन हैं थीर उन्हें मनुष्यों के कांधीं परं धर देते है परन्तु **एन्द्रे अपनी उगली से भी सरकानें नहीं चाहते हैं।** ५ । वे मनुष्यां का दिखाने के लिये अपने संव कम्में करते हैं ॥ ६ । वें अपने यंत्री की चीडे करते है शीर ष्यपने खस्त्रो के श्रांचल बढाते है। ७। जेबनारी में कर्चे स्थान श्रीर सभा के घरों में कंचे श्रासन श्रीर वाजारें। में नमस्कार श्रीर मनुष्यों से गुरु गुरु कह-लाना उन की प्रिय लगते है। ८। परन्तु तुम गुरु मत कहलाग्रो क्योंकि तुम्हारा एक गुरु है ग्रापीत् खीष्ट क्षेपर तुम सब भाई हो ॥ ए। क्षार पृष्टिवी पर किसी क्या अपना पिता मत कही क्योंकि तुम्हारा एक िषता है श्रर्थात बड़ी जो स्वर्ग में हैं।। १०। थीर गुरु भी मत कहलाश्री क्योंकि तुम्हारा एक गुरु है अर्थात् कीष्ट ॥ ११। जा तुम्हा में बंडा द्दे। से तुम्हारा सेवक देशा ॥ १२ । जे। कोई अपने का कवा करे सा नीचा किया जायगा श्रीर जा कोई अपने को नीचा करे से कचा किया जायगा॥

१३। द्वाय तुम कपटो श्रध्यापको श्रीर फरोशियो तुम मनुत्यों पर स्त्रां के राज्य का द्वार मूदते हो । न श्राप हो उस मे प्रवेश करते हो श्रीर न प्रवेश करने होते हो ॥ १४। द्वाय तुम कपटो श्रध्यापको श्रीर फरोशियो तुम विध्वाशों के घर खा जाते हो श्रीर बहाना के लिये वही वेर लें। प्रार्थना करते हो इस लिये तुम श्रीधक दण्ड पाश्रीग्री ॥ १५। द्वाय तुम कपटी श्रध्यापको श्रीर फरोशियों तुम एक जन को श्रपने मत मे लाने को सारे जल श्री थल मे फिरो करते हो श्रीर जव वह मत में श्राया है तब उस को श्रपने से दूना नरक के योग्य वनाते हो ॥ १६। द्वाय तुम श्रुंधे श्रगुवी जो कहते

दे। यदि कोई मन्दिर की किरिया खाय ते। कुछ नहीं है परन्तु यदि को ई मिन्दर के से न की किरिया साय तो ऋगी है॥ १९। हे मूर्खी है। ग्रंधी कीन वहा है वह साना अथवा वह मान्दर की साने की पवित्र करता है।। १८। फिर कहते हैं। यदि कोई चेदी की किरिया खाय ती कुछ नहीं है परन्तु जी चुढावा वेदी पर है यदि कोई उस की किरिया खाय ता ऋगी है ॥ १९ । हे मूर्व्हा ग्रीर अधा कीन वहा है यह चढावा ग्राथवा वह बेही की च ढांब की पवित्र करती है। २०। इस लिये की बेदी की किरिया खाता है सा उस की किरिया थार जा कुछ उस पर है उस की भी किरिया खाला है ॥ २१। थ्रीर जी मन्दिर की किरिया खाता है से। उस की किरिया श्रीर के। उस में वास करता है उभ की भी किरिया खाता है॥ २२। छैर को स्वर्ण की किरिया खाता है से ईश्वर के सिष्टासन की किरिया थीर जा उस पर बैठा है उस की भी किरिया खाता है॥ २३। डाय तुम कपटी अध्यापको थै।र फरी-शिया तुम पाटीने थार सार थार जीरे का दसवा श्रश देते दे। परन्तु तुम ने व्यवस्था की भारी वाते। को अर्थात् न्याय स्रीर दया स्रीर विक्थास की केल् दिया है . इन्हें करना खार उन्हें न क्रोइना उचित था॥ २४। दे अधे अगुठा की मच्छर की कान हालते हा बीर कट की निग्नलते हो ॥ २५ । छाय तुम कपटी प्रध्यापकी थीर करोधिया तुम कटारे थीर पाल की बाहर बाहर शुद्ध करते है। परन्तु व भीतर व्यधेर क्रीर क्रन्याय से भरे है। २६। हे बंधे फरीशी पहिले कटोरे थै।र घाल के भीतर शुद्ध कर कि छ बाहर भी ,शुद्ध होवे ॥ २७। हाय तुम कपटी अध्या-पक्ता थार फरीशिया तुम चूना फेरी हुई कलरों के समान हो जो धाहर से बुन्दर दिखाई देती है परन्तु भीतर मृतको की इड्डियों से बीर सब प्रकार की मिलनता से भरी है।। २८। इसी रोति से तुम भी वाहर से मनुष्यें। क्षेत्र धर्मी दिखाई देते हे। चरन्तु भीतर कपट धार अधम्म से भरे दे। ॥ २९। हाय तुम

हो।। ३०। श्रीर कहते हो यहि इस छपने वितरों के दिनों से होते तो भविष्यद्वक्ताओं का लेखू यहाने, से उन के सभी न होते।। ३९। इस मे तुम अपने पर साची हते हो कि तुम भविष्यद्वकाओं के घातकों के सन्तान हो।। ३२। से तुम अपने वितरों का नपुत्रा भरे।। ३३। हे संपा हे सर्पी के वंश तुम नरक के दयह से क्योंकर खरोगे।

३४। इस लिये देखी में तुम्हारे पास भविष्य-हुक्ताओं क्रार धुद्धिमानी क्रीर अध्यायकों की भेजता हू ग्रीर तुम उन में में कितनी की मार डालागे भीर क्ष पर चढाग्रीशे श्रीर कितने की श्रपनी सभाग्री में कोडे मारेगो थार नगर नगर सताकारी ॥ ३५। कि धर्मी दाविल के लोटू वे लेके वरिषयाद के पुत्र जिखरियाह की लीष्ट्र तक जिसे तुम ने मन्दिर क्षीर बेटी के बीच में मार डाला जितने धर्मियी का लेक्ट्र पृथियी पर ब्रष्टाया जाता है स्व तुम पर परे ॥ ३६ । मै तुम से सच कहता हू यद सब बाते इसी समय के लोगी पर पर्डगी ॥ ३७। दे यिस-श्रुलीम विस्श्रुलीम जा भविष्यद्वन्तार्थां की मार डालती है बीर जी तेरे पास भेजे गये हैं चन्हे पत्थरबाह करती है जैसे मुर्जी अपने बच्चों की पखा की नीचे रकट्टे करती है वैमे ही मे ने कितनी वर तेरे वालकी की मकट्टे करने की इच्छा किई परन्तु तुम ने न चारा॥ ३८। देखे। तुम्हारा घर तुम्हारे लिये उजाड क्रोड़ा जाता है।। ३०। क्योंकि में तुम से, कहता हू जब ली तुम न कहागी धन्य वह जी परमेश्टर की नाम भे श्राता है तव लीं तुम मुभे श्रव में फिर न देखीगी॥

28. ज्ञाब योग्र मन्दिर में निकलके जाता था तब उस के शिष्य लेगा उस की मन्दिर की रचना दिखाने के। उस पास आये। र । योग्र ने उन से अहा बबा तुम यह सब नही देखते हैं। में तुम से सच कहता हू यहां पत्थर पर पत्थर भी न क्रोडा जायगा ने गिराया न जायगा।

भोतर कपट शार अधर्म से भरे दे। । २९। हाय तुम | ३। जब यह जैतून पर्व्यत पर वैंठा था तव कपटी अध्यापको श्रीर फरी्शियो तुम भविष्यद्वकाश्री शिष्टी ने निरासे में उस पास आ कहा हमीं से की कबरे बनाते हे। श्रीर धिर्मियों की कबरे सवारते कि हो। यह कब होगा श्रीर आप के श्राने का, श्रीर उन की उत्तर दिया चैक्कि रहा कि कोई तुम्हें न ब्रोबिक मूठे श्रीष्ट श्रीर मूठे भविष्यद्वक्ता प्रगट देकि भरमार्थ ॥ ५ । क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम से खाके देसे वहें चिन्ह श्रीर अहुत काम दिखावेगे कि जी करिंगे में खीष्ट हू थीर वदुतों की भरमावेगे॥ ६। तुम, लड़ाइया थार लडाइया की चर्चा सुनागे देखा मत घवरायो क्योंकि इन उभी का धाना खवश्य है परन्तु ग्रन्त उस समय में नही होता ॥ 9 । क्योंकि डेश डेश को थीर राज्य,राज्य के विकट्ट उठेंगे थी। ग्रनेक स्थाना में श्रकाल-श्रीय मरिया श्रीर मुईडील द्योगे ॥ दा यह सब दुखों का ब्रारभ द्यागा॥

ए। तव वे तुम्दे पकडवायेगो कि क्लेश पार्वा थ्रीर तुम्दे मार डालेंगे थ्रीर मेरे नाम के कारण सब देशा की लोग तुम से बैर करेगे ॥ १०। तब बदुतेरे ठीकर खायेंगे थीर एक दूसरे की पकडवायगा श्रीर क्क दूसरे से बैर करेगा ॥ ११। ग्रीर बद्दत से भूठे भविष्यद्वक्ता प्रगट हासे बहुती की भरमावेंगे॥ १२। थीर अधर्म के वर्डनं में बहुती का प्रेस ठएडा हो। जायगा॥ १३। पर जी अन्त ली स्थिर रह शेर्द त्रारा पार्रगा॥ ९४। थीर राज्य का यह सुसमाचार सव देशों के लोगा पर साक्षी होने के लिये समन्त ससार में सुनाया जायगा . तथ प्रन्त दीगा ॥

१५। या जब तुम-उस उकाडनेद्वारी दिनित यन्तु की जिस की बात दानियेल भविष्यहक्ता से वार्छी गई पवित्र स्थान में खडे होते देखा (जा पठे मा बूक्ते)॥ १६। तब जो यिद्दिया में दी से पहाड़ी पर भागे॥ १९॥ जी कीर्ठ पर ही से अपने घर में चे क्षुळ लेने की न उतरे॥ १८। ग्रीर जी खेत में दी सी श्रमना बस्त्र लेने की पीछे न फिरे॥ १९। उन दिना में दाय दाय गर्भवतिया थै।र दूध पिलानेवालियां ॥ २०। परन्तु प्रार्थना करे। कि तुम कें। जाडे में यथवा विश्वामवार में भागना न होयं॥ २९। क्योंकि उस समय में ऐसा महा क्रोंश होशा जैसा जात के श्रारभ से श्रव तक न हुआ। श्रीय कभी न होगा॥ २२। जो वे दिन घटाये न जाते तो कोई प्राचीन वचता परन्तु चुने दुए लोगों के कारण वे दिन घटाये जायेगे॥

जगत के अन्त का ध्या चिन्द होगा ॥ 🞖 । योशु ने | यहां है अधवा वहां है तो प्रतीति मत करी ॥ २८ । द्या सकता तो चुने हुए लोगों को भी भरमाते॥ २५ । देखी में ने आगों से तुम्हें कट दिया है॥ रेई। इस लिये जी वे तम से कहे देखी जैंगल में है ते। वाहर मत जास्रो श्रष्टवा देखे। कोठरियों मे है तो प्रतीति मत करे। । २९। क्योंकि जैसे विजली प्रवर्ष से निकलती थार पश्चिम ली चमकती है वैसा ही मनुष्य के पुत्र का खाना भी होगा॥ 🖰 । जहां कटी लाय दाय तद्दां गित्र एकट्टे होंगे॥

१९। उन दिनां की क्लीश की पीछे तुरन्त सूर्य श्रिधयारा हा जायगा थार चाद श्रपनी ज्योति न हैगा तारे श्राकाश से गिर पड़ेगे थैं।र खाकाश की सेना हिंग जायगी॥ ३०। तब मनुष्य के पुत्र का चिन्द ग्राकाश में दिखाई देशा थै।र तब पृथिबी के चव कुलों के लाग काती पीटिंगे श्रीर मनुष्य के पुत्र की पराक्रम श्रीर बहे रेक्टर्प से श्राकाश के मेघीं पर थाते दंखेगे॥ ३१। थ्रीर बह श्रपने दृती की तुरही को मदा शब्द सहित भेजेगा थीर व स्नाकाश की इस सिवान में उस सिवाने तक चहु दिशा से उस की चुने हुए लोगों की एकट्टे करेंगे।

३२। ग्रालर को वृक्ष से द्रष्टान्त सीखी . जब उस की डाली कीमल दी जाती ग्रीर पत्ते निकल ग्राते तव तुम जानते दो कि ध्रूपकाला निकट दै॥ ३३। इस रोति से जब तुम इन सब बाती की देखा तब जाना कि वह निकट है हा द्वार पर है।। ३४। म तुम से सच करना टूकि जब लों ये सब बाते पूरी न दो जाये तव लों इस समय की लोग नहीं जाते रहेगे॥ ३५। याकाश श्री पृथियो टल जायेंगे परन्तु मेरी वाते कभी न टलैंगी।

दि । उस दिन थै। र उस घडी के विषय में न को ई मनुष्य जानता है न स्वर्ग के दूत परन्तु केवल मेरा पिता॥ ३९। जैसे नूह को दिन हुए वैसा ही मनुष्य के पुत्र का श्राना भी देशा॥ ३८। जैसे जलप्रस्य के यागे के दिनों में लाग जिस दिन ला २३ । तय यदि कोई तुम से कहे देखें। कोष्ट्र | नूह जहाज पर न चढ़ा उसी दिन को खाते छैं। तब सों उन्दे चेत न हुआ वैसा ही मनुष्य से पुत्र का ग्रानाभी देशा॥ ४०। तब देा जन खेत में देंगी एक लिया जायमा श्रीर दूसरा क्रीड़ा जायमा॥ ४९। दे स्त्रियां चक्की पीसती रहंगी एक लिई जायगी ग्रीर दूसरी केंग्डी जायगी॥

४२। इस लिये जागते रहा खोकि तुम नहीं जानते ही तुम्हारा प्रमु किस घडी बाविगा ॥ ४३। पर यही जानते हा कि यदि घर का स्वामी जानता चीर किस पहर में खावेगा तो यह जागता रहता ग्रीर ग्रापने घर में सेंध यहने न देता॥ ४४। इस लिये तुम भी तैयार रहा क्योंकि जिस घड़ी का अनुमान तुम नहीं करते है। उसी छड़ी मनुष्य का पुत्र प्रावेगा। ४५। यह विकासयास्य स्रीर बुद्धिमान दास कीन है जिसे उस के स्वामी ने अपने परिवार पर प्रधान किया दी कि समय में उन्हें भीजन हैंहे ॥ ४६ । बह दास धन्य है जिसे उस का स्थामी ग्राके ऐसा करते पावे॥ ४९। मै तुम से सत्य कदता दूबद उसे खपनी उद्य संपत्ति पर प्रधान करेगा ॥ ४८ । परन्तु जी बद दुष्ट दास अपने मन में करे मेरा स्वामी आने में विलम्ब करता है। ४९। कार व्यपने स्त्राी दासे। की मारने श्रीर मतवाले लोगों के छग खाने पीने लगे॥ ५०। तो जिस दिन यह बाट जोहता न रहे श्रीर जिस घडी का वह श्रनुमान न करे उसी में उस दास का स्थामी आवेगा॥ ४१। श्रीर उस की वड़ी ताङ्ना इंके कपिटियों के सम उस का श्रेश देगा जदां राना थी। टांत घीसना हागा॥

२५. तब स्वर्ग के राज्य की उपमा दस कुवारिया से दिई जायगी जा ष्प्रपनी मधार्ले लेको दूरधे ये मिलने को निकली॥ रे : उन्हें में से पाच मृत्रुहि स्नीर पाच निर्वृहि घीं॥

पीते विवाह करते थी। विवाह देते थे॥ ३९। छोर | से गई॥ ६। खाधी रात की घूम मधी कि देखा जब हों जलप्रलय खाक्षे उन सभी की ने न गया दूल्हा खाता है उस से मिलने की निकली ॥ ९। तब वे सब कुंबारियां उठके ग्रापनी मशालां की सजने लगी॥ 🖺 । थीर निर्वृद्धियों ने सुयुद्धियों से कदा श्रापने तेल में से कुछ इस की दीजिये क्योंकि इसारी सशालें वुकी जाती हैं ॥ ९ । परन्तु मृद्धीहियां ने उत्तर दिया यया जानें इमारे खीर सुम्हारे लिये वस न द्वीय मेा खळ्या है कि तुम वेचनेहारी के पास जाको अपने लिये माल सेयो। ॥ १०। न्यों वे माल लेन की जाती थीं त्योंटी दृख्दा था पहुचा थार जा तैयार घीं से। उस की सर्ग विवाद के घर में गई थ्रीर द्वार सूटा गया ॥ ११। पीके दृसरी कुंबारियां भी आके बालीं है प्रभु है प्रभु इमारे लिपे खालिये॥ १२। उस ने उत्तर दिया कि में तुम से सच कहता हू में तुम को नहीं जानता हू॥ १३। इस निये जागते रहा क्योंकि तुम न यह दिन न घड़ी जानते रा जिस में मनुष्य का पुत्र ग्रावेगा ॥

१४ । क्योंकि यह एक मनुष्य के समान है जिस ने परिवेश की जाते हुए अपने ही दामी की युलाके उन की अपना धन बीपा॥ १५। उस ने एक की पाच ताडे दूमरे की दी तीसरे की एक दर एक की वस को सामर्थ्य की अनुसार दिया और तुरन्त पर-देश की चला ॥ १६। तय जिस ने पांच ती है पाये उस ने जाको उन से व्योपार कर पांच तोड़े ब्रीर कमाये॥ १९। इसी रीति से जिस ने दो पाये उस ने भी दे। तो हे फ़ीर कमाये॥ १८। परन्तु जिस ने एक तीडा पाया उस ने जाके मिट्टी में खोदके अपने स्वामी के रुपैये किया रखे॥ १९। बहुत दिनों के पीके उन दासे। का स्वामी श्राया थीर उन से लेखा लेने लगा ॥ २०। तव जिस ने पांच ताहे पाये थे उस ने पाच तीड़े थे। र लाके कहा है प्रभु आप ने मुक्ते पांच तोड़े सोपे देखिये में ने उन से पाच तोडे थीर कमाये है। २१। उस के स्वामी ने उस मे उ। जो निर्दृष्टि घी उन्हों ने अपनी मशालों की। ले कहा धन्य हे उत्तम खीर विकासिगाय दास तू चोड़े थ्यपने मग तेल न लिया ॥ ४ । परन्तु मुद्धुद्वियों ने में विश्वासयोग्य दुव्या में तुक्ते बद्दुत पर प्रधान थ्यपनी मधालों के स्वा श्रपने पात्रों में तेल लिया ॥ कस्ता . श्रपने प्रमु के श्रानन्द में प्रवेश कर ॥ प । दूरहे को विसम्ब करने से से सब काशी और । दे । जिस ने दो तो है पाये थे उस ने भी आपके

कहा दे प्रमुखाप ने मुक्ते दे। तो दे वेंपि देखिये मै | ने उन, से देा तोड़े थीर कमाये है। २३। उस के स्वामी ने उस से कहा, धन्य हे उत्तम श्रीर विश्वास-योग्य दास तू चोड़े में विकासयोग्य दुखा में तुमे बहुत पर प्रधान कदंगा . अपने प्रभु के श्रानन्द में प्रवेश क्रा ॥ २४ । तव जिस ने एक तोड़ा पाया था उस ने स्नाके कहा दे प्रभु में स्नाप की जानता या कि स्राप कठोर मनुष्य हैं जदां स्राप ने नही स्राया वहा लवते है श्रीर जहा खाय ने नही कीटा वहा से एकट्टा करते हैं।। २५। से में डरा श्रीर जाके श्राप का तीड़ा मिट्टी में कियाया वेखिये श्रपना से लीजिये॥ २६। उस के स्थामी ने उसे उत्तर दिया कि दे दुष्ट ग्रीर खालमी दास तू जानता था कि जदा मै ने नहीं बाया बदा सबता हू थीर जहा में न नहीं क्षीटा वहा से एकट्टा करता हू॥ २९। तो तुमें उचित था कि मेरे चपैये महाजनी के हाच सापता तब मै स्राके स्रपना धन व्याज समेत पाता॥२८। इस लिये वद होाडा उस से लेखो थार जिस पास दस ताड़े है उसे देखो ॥ २९ । क्योंकि जी कोई रखता दै उस की श्रीर दिया जायगा श्रीर उस की बहुत देशा परन्तु जो, नही रखता है उस से जो कुछ उस पास है सा भी ल लिया जायगा॥ ३०। थार रस निकास दास की बाहर के अधकार मे हाल देखो जहां रीना थी दात पीसना होगा ॥

३१। जव मनुष्य का पुत्र ग्रापने रेग्वर्ष्य सहित श्राविगा श्रीर सव पवित्र दूत उस के साथ तव वह श्रपने रेश्वर्य के रिज्ञासन पर बैठेगा॥ ३२। श्रीर सब देशों के लेगा उस के आगे स्कट्टे किये जायेगे और जैसा गर्डेरिया भेडे। की वर्कारया से ग्रलग करता तैसा यह उन्दे एक दूसरे से ग्रला करेगा'॥ ३३। श्रीर यह भेड़ी की श्रापनी दहिनी श्रीर श्रीर वक-रियों की बाई ग्रीर खड़ा करेगा॥ ३४ । तब राजा उन से जो उस की दिहनी खोर है कहेगा है मेरे पिता के धन्य ले।गे। न्थ्रायो जे। राज्य जगत की

तुम ने मुक्ते खाने की दिया में प्यासा था श्रीर तुम न मुक्ते पिलाया मे परदेशी घा श्रीर तुम मुक्ते श्रपने घर मे लाये॥ ३६। मे नगा था श्रीर तुम ने सुके पहिराया में रागी था श्रीर तुम ने मेरी सुध लिई मे वन्दीगृह में था और तुम मेरे पास श्राये॥ ३७। तव धर्मी लेगा उस की उत्तर देगे कि है प्रभु हम ने कव ग्राप की भूखा देखा ग्रीर खिलाया श्रयवा प्यासा और पिलाया॥ ३८। इस ने कब स्नाप की परदेशी देखा श्रीर श्रपन घर में लाये श्रयवा नगा क्रीर पहिराया ॥ ३९ । क्रीर हम ने कब क्राप की रोगी अध्यया वर्न्दोगृह ने देखा श्रीर श्राप के पास् गये ॥ ४० । त्व राजा उन्हे उत्तर देगा मै,तुम से सच कहता हू कि तुम ने मेरे इन श्रीत क्रोटे भाइया में से स्क से जोई भर किया से मुक्त से किया॥ ४९। तव वद उन से जा वार्द ग्रोर है कहेगा दे सापित लागो मेरे पास से उस अनन्त आग मे जाओ जो ग्रैतान श्रीर उस के दूतों के लिये तैयार किई गर्इ है ॥ ४२ । क्योंकि मैं मूखा या श्रीर तुम ने मुक्री खाने की नही दिया में प्यासा था और तुम ने मुक्ते नही पिलाया ॥ ४३ । मै परदेशी था श्रीर तुम सुकी अपने घर से नही लाये से नंगा था कीर्र तुस ने सुके नहीं पद्मिराया में रोगी श्रीर बन्दीगृष्ट में, था श्रीर तुम न मेरी सुध न लिई ॥ ४४ । तब वे भो उत्तर र्देंगे कि दे प्रभुष्टम ने कब श्राप की भूखावा प्यासा वा परदेशो वा नगा वा रोगी वा वन्दोगृह में देखा थीर खाप की सेवान किई ॥ ४५ । तब वह उन्हें उत्तर देशा में तुम से सच कहता हू कि तुम ने इन श्रांत क्वांटा में से एक से नाई भर नहीं किया सा सुभ से नहीं किया ॥ ४६ । से। ये लोग श्रनना दर्गड से परन्तु धर्मी लोग अनन्त जीवन से जा रहेगे॥

र्दि ज्ञब योशु यह सब बाते कह चुका ,तब अपने शिष्यों से कहा।॥ २। तुम जानते दां कि दो दिन के पीके निस्तार-पर्क्व देशा श्रीर मनुष्य का पुत्र क्रूच पर चढ़ाये जाने उत्पत्ति से तुम्हारे लिये तैयार किया गया है उस के की पक्षडवाया जायगा ॥ 🗟 । तब लोगों के प्रधान पाधिकारी होत्रो ॥ ३५ । क्योंकि में भूखा या स्नार याजक स्नार श्रष्टपापक स्नार प्राचीन लाग कियाफा

श्रापस में विचार किया कि योश की कल से पजहकी मार डार्ले॥ ५। परन्तु उन्हों ने कड़ा पळ्ळ मे नहीं न दे। कि लोगो मे इल्लंड हांवे॥

६। जब योश वैषानिया में शिमोन को की के घर मे था॥ 9। तब एक स्त्री उजले पत्थर के पात्र मे वहुत माल का सुगध तेल लेके उस पास आई और जब बह भोजन पर बैठा था तब उस के सिर पर ढाला॥ ८। यह देखके उस के शिष्य रिनियाके वेाले यह त्रय वयो हुआ ॥ ९ । क्ष्मोकि यह सुगध तेल बहुत दाम में विका सकता थार कगाली की दिया जा सकता ॥ १०। योशु ने यह जानको उन से कहा क्यों स्त्री की दुख देते ही . उस ने अच्छा काम मुभा से किया है।। ११। कागाल लोग तुम्हारे सग चदा रहते है परन्तु में तुम्हारे सग्न सदा नहीं रहूगा॥ ९२। उस ने मेरे देह पर यह सुग्रध तेल का काला है से। मेरे गाडे जाने के लिये किया है ॥ ९३ । में तुम से सत्य कहता हू सारे जगत मे जहा कही यह मुसमाचार शुनाया जाय तहा यह भी जो इस न किया दै उस के स्मरण के लिये कहा जायगा॥

१४ । तर्वं वारह शिष्या में से पिहूदा इस्करियाती नाम एक शिष्य प्रधान याजको के पास गया॥ ९५। फ्रांर करा जो मै योशुको स्राप लोगो के दाय पकडवाक तो ग्राप लोग मुमे वया देंगे . उन्हें। ने उस की तीस क्षेये देने की ठइराया॥ ९६। से। वह उसी समय से इस के। पकडवाने का श्रवसर ठूढने लगा ॥

९९। श्रासमीरी रोटी के पर्व्व के पहिले दिन शिष्य लेाायोधुपास श्रा उस से बेाले श्राप कहा चाहते है कि इस श्राप के लिये निकारपर्ळ्य का भाजन खाने की तैयारी करे॥ १८। उस ने कहा नगर में श्रमुक मनुष्य के पास जाके उस से कदे। गुरु कहता धै कि मेरा समय निकट है मे अपने शिष्यों के सा तेरे यहा निस्तारपर्ळ्य का भे।जन करूरा। १९। से। शिष्यों ने जैसा क्षेत्रु ने उन्दे श्राचा दिई वैसा किया थ्रार निम्ता भट्ट का भाजन बनाया॥

२० । स्थेभ को यीशु वारह शिष्या के सम भाजन

नाम महायाजक के घर में स्कट्ठे हुए ॥ ४ । श्रीर | मै तुम से सच कहता हूं कि तुम में से स्क मुक्ते पकडवायमा ॥ २२ । इसे पर व बहुत उदासे हुए थीर हर एक उस से कहने लगा है प्रमुं वह वेबा मे हु॥ २३ । उस ने उत्तर दिया कि जी मेरे संग्र धाली है । में हाथ डालता है सोई मुक्ते पक्रहवायगा॥ २४ । मनुष्य का पुत्र जैसा उस के विषय में लिखा है वैसा ही जाता है परन्तु द्वाय वह मनुष्य जिस मे मनुष्य का पुत्र पक्तडवाया जाता है . जो उस मनुष्य का जन्म न दोता 'तो उस के लिये भला दोता॥ २४ । तब उस के पकडवानेदारे यिद्रदाने उत्तर दिया कि हे गुरु यह क्या में हू यीशु उस से वाला तृतो कइ चुका॥

र्दि। जब व खाते ये तब यीशु ने राटी लेके धन्यवाट किया थ्रीर उसे तोडके शियों की दिया थीर कहा लेखे। खाखे। यह मेरा देह है। 🙌 । खीर उस ने कटोरा लेकों धन्य माना ग्रीर उन का देके कहा तुम सब इस से पीन्ने। १८। क्योंकि यह मेरा लाहू अर्थात् नये नियम का लाहू है जा बहुता के लिये पापमाचन के निमित्त बहाया जाता है ॥ २०। मै तुम से कहता हू कि जिस दिन ली मै तुम्दारे सग श्रापने पिता के राज्य में उसे नया न पीक उस दिन ला मै श्रव से यह दाखंरस कभी न पीकंगां॥ ३०। श्रीर वे भजन गाको जैतून पर्व्वत पर गये॥

३१। तव योशु ने उन से कहा तुम सब इसी रात मेरे विषय में ठोंकर खास्रोगे क्योंकि लिखा है कि मै गहेरिये की मासंगा थार भुगड की भेड़ें तितर वितर हो जायेगी ॥ ३२। परन्तु में श्रपने जी उठने के पीक्रे तुम्हारे आग्नो गालील कें। जाऊंगा॥ ३३। पितर ने उस की उत्तर दिया यदि सब आप के विषय में ठोकर खार्व ताभी में कभी ठोकर न खाकगा॥ ३४ । योग्रुने उस से कंडा में तुम्हे सत्य कहता हू कि इसी रात मुर्ग के वोलने से आगे तू तीन वार मुक्त से मुक्तरेगा ॥ ३५। पितर ने उस से कहा जी श्राय के सम मुक्ते मरना हा ती भी मै श्राप से कभी न मुक्तरगा. सत्र शिक्या ने भी वैसा ही कहीं॥

३६ । तव योशु ने जिप्यो क्रे सम मेत्रिमनी नाम पर कैटा॥ २९। जब व खाते थे तब उस ने कहा स्थान में आको उन'से कहा जब ली में बहां जाकी

दम की निरंकुश देखकर, २६। मूसा ने कादमी की। मिकास पर खरे होकर कहा जो कीई यहावा की मोर का दे। वह मेरे पास ग्यार तब सारे लेकीय **एस को पास रक**ट्टे दूर ॥ २० । उस ने उन से कहा इसारल का परमेश्टर यहाला येा कहता है कि श्रपनी श्रपनी जांघ पर तलवार लटकाकर कावनी को रक निकास से ले दूसरे निकास लें घूम घूमकर अपने अपने माइयों संतियों खीर पहोसियों की घात करो ॥ २८ । सूसा के इस घचन के अनुसार लेखीयां ने किया थीर उस दिन तीन इजार के ग्रटकल लेगा मारे गये॥ २४ । फिर मूसाने कद्दा खाझ को दिन यहावा के लिये श्रापना याजकपद का संस्कार करी व्यान प्रापने प्रापने वेटों थीर भाइयों के भी विषद द्देशकर रेश करे। जिस से बह ग्राज तुम की खाशीय है ॥ ३० । दूसरे दिन मूसा ने लेखों से कहा तुम ने बहा हो पाप किया है अब मै यदे। वा के पास चढ जाकगा क्या जानिये में तुम्हारे पाप का प्रायश्चित कर सक्तं । ३९ । से। मूसा यदीवा के पास फिर जाकर कहने लगा कि छाय दाय दन लेगों ने सेनि का देवता यनवाकर वहा ही पाप किया है ॥ ३२ । ताभी अब तू उन का पाप कमा करे-नद्दों ता अपनी लिखी हुई पुन्तक में से मेरे नाम की काट दें। 🕦 । यदीवा ने मूचा से कदा जिस ने मेरे विबद्ध पाप किया है उसी का नान में खपनी पुस्तक में से काट दूंगा॥ इष्ठ। यव ते। तू जाकर उन नागों का उस स्थान में ले चल जिस की चर्चा में ने तुम से किई घो देख मेरा दूत तेरे आगे आगे चलेगा पर जिस दिन में दबड देने लग्नं उस दिन उन की इस पाप का दर्ख दूंगा॥ ३५। ग्रीर यदीवाने उन सोगी पर विपति हाली क्योंकि टायन के बनाये हुण वक्दे की उन्दों ने वनवाया था ॥

्र ३३ फिर् यहाधा ने मूना से कहा तू उन लोगों की 'जिन्हें मिस देश से हुड़ा लाया है सग लेकर सस देश की जा

खिस की विषय में ने इब्राहीम इसहाक् श्रीर याकुळ से किरिया खाकर कहा या कि मै इसे तुम्हारे वंश की दूंगा ॥ २ । और मे तेरे आगे आगे एक दूत की भेज़ंगा थार कनानी एमारी हिसी परिक्जी हिळ्ळी थीर यहारी लोगों के। वरवस निकाल ट्रंगा॥ ३। से तुन क्षेत्र उस देश की नाक्षा जिस में दूध थार मधु की धारा बदती है पर तुम जी इठीले ही इस कारण में तुम्हारे बीच में होको न चलुंगा ऐसा न दी कि मार्गमे सुम्हारा ग्रन्त कर डालूं॥ ४। यद व्रुरा समाचार सुनकर वे लोग विलाप करने लगे थीर कोर्ड श्रपने ग्रहने पहिने हुए न रहा॥ ५। कों कि यही वा ने मुसा से कह दिया या कि इसा-र्शलयों की मेरा यह बचन सुना कि तुम लीग ती इठीले हा जो मे पल भर के 'लिये तुम्हारे बीच हाकर चलुंता तुम्दारा ग्रन्त कर डालूंगा से। ग्रस्न श्रपने अपने ग्रहने अपने थंगों से उतार दें। कि मै आनं कि सम से क्या करना चाहिये॥ ई। तख इक्षारली होरेख पर्वत से लेकर आगे का अपने गहिने चतारे रहे॥

(नूसा के इसार लिया के लिये पापनी वन नागने का वर्षन )

१। मूसा तो संवू की लेकर छावनी से वाहर व्यस्त दूर खडा कराया करता या श्रीर उस की मिलापवाला संवु कहता था थार का कोई यहावा की ठूठता से उस मिलापवाले तंत्र के पास बी क्वावनो के बाहर या निकल जाता या ॥ द। थीर जब जब मूसा तंबू के पास जाता तब तब सब लेगा उठकर श्रापने अपने होरे के द्वार पर खहे दा जाते थ्रीर जब लें। मूसा उस तबू में प्रवेश न करता तब ला उस की कोर ताकते रहते थे॥ १। श्रीर सब मुका उस त्यू में प्रवेश करता तथ बादल का खंमा बताको सब्बुको द्वार पर ठप्टर खाता श्रीर यद्दीवा मुसा से वार्ते करने लगता था ॥ १० । ग्रीर सब लेगा चव बादल के खंभे की तंबू के द्वार पर ठइरा देखते तख उठकर श्रापने श्रापने होरे के द्वार पर से दमहवत् बरते थे॥ ११। श्रीर यदेवा मूसा से इस प्रकार श्राम्हने साम्दने वाते करतां था जिस प्रकार कोई यपने भाई से

<sup>(</sup>१) मूल में अपना राय मरे। (२) मूल में मुक्ती की निटा।

प्रार्थना क्रम तब ले। तुम यहा बैठे। ॥ ३७। ग्रीर वह | ग्रापना खद्ग खींचके महायाजक के दास की मारा पितर को श्रीर जबदी के दोनें पुत्री को श्रपने सग ले गया श्रीर शोक करने श्रीर बहुत उदास होने लगा॥ ३८। सब उस ने उन से कहा मेरा मन यहां लों फ्रांत उदास है कि मै सरने पर हू. तुम यहां ठहरके मेरे स्रा जागते रहा ॥ ३९ । स्नार घोड़ा श्रारो बढके वह मुद्द के वल शिरा श्रीर प्रार्थना किई कि है मेरे पिता जो है। सक तो यह कटोरा मेरे पास से टल जाय ताभी जैसा मै चाहता हू हैसा न द्याय पर जैसा तू चाइता है ॥ ४०। तव उस न शिप्या के पास आग उन्दें सेाते पाया श्रीर पितर से कहा से। तुम मेरे संग एक घड़ी नही जाग सक ॥ ४१। जागते रद्दे। श्रीर प्रार्थना करे। कि तुम परीक्वा में न पड़े। . मन तो तैयार है परन्तु भरीर दुर्वल है ॥ ४२। फिर चस ने दूसरी बेर जाके प्रार्थन। किई कि है मेरे पिता का विना पीने से यह कठारा मेरे पास से नही टल सकता है तो तेरी इच्छा पूरी द्वाय ॥ ४३ । तब उस ने श्राक्षे उन्हे फिर साते पाया क्यांकि उन की श्रांखी नीद से भरी घों ॥ ४४ । उन की कोड़के उस ने फिर जाके तीसरी बेर बही बात कहके प्रार्थना किई॥ 😢 । तब उस ने श्रपने शिष्यो क पास श्रा उन से कदा से तुम सेति, रहते श्रीर विश्वाम करते द्वा . देखे। घड़ी का पहुची है क्षीर मनुष्य का पुत्र पापिया के द्राय में पकड़वाया जाता है ॥ ४६ । उठा चर्ले देखे। जा मुभं पकड्घाता है सा निकट ष्माया 🕏 ॥

४९ । बद ब्रासता ही या कि देखे। विदूदा ना वारह शियों में से एक था था पत्चा श्रीर लागे। के प्रधान याजका श्रीर प्राचीना की श्रीर से बहुत लाग खड्ड ग्रीर लाठियां लिये हुए उस क सगा। ४८। योशुक पकडवानेहारे ने उन्हें यह पता दिया था कि जिस की मै चूमू वही है इस की एकड़े।॥४९। श्रीर यह तुरन्त योशु पास श्राक्षे वोला इ गुरु प्रयाम श्चीर उस की चूमा॥ ५०। यी शुने उस से कहा दे मित्र हू किस लिये श्राया है. तब उन्दों ने श्राके योशु पर द्वाच डालके उसे पकड़ा॥ ५१। इस पर

थीर उस का कान, उड़ा दिया ॥ ५२। तब योश ने उस से कहा अपना खड़ा फिर काठो में रख क्यों कि जी लोग खड्ड खीचते हैं सी सब खड्ड से नाश, किये जायेंगे॥ ५३। क्या तू सममता है कि मै स्रभी स्रपने पिता से बिन्ती नहीं कर सकता हू श्रीर वह मेरे पास स्वर्गदृतों की बारह सेनाश्रों से श्रीधक पहुचा न देशा ॥ ५४ । परन्तु तब धर्मपुस्तक मे जे। लिखा दै कि ऐसा होना श्रवश्य है से। क्योंकर पूरा होय ॥ ४५। उसी छड़ी योशु ने लोगो। से कहा क्या तुम मुभी पकड़ने का जैसे डाकू पर खड़्न श्रीर लाठियां लक निकले हो . मैं मन्दिर में उपदश करता हुया प्रतिदिन तुम्हारे सम बैठता या श्रीर तुम ने मुक्ते नही पकडा ॥ ५६ । परन्तु यद सब इस लिये हुन्ना कि भविष्यद्वसायो के पुस्तक की वाती पूरी होवें. तव सव शिष्य उसे क्रोडक भागे॥

५९ । जिन्दाने योशुको पकड़ासा उसको कियाफा महायाजक क पास ले गये जहां श्रध्यापक श्रीर प्राचीन लेगा एक हे हुए॥ ५८। पितर दूर दूर उस का पीके महायाजक का स्त्राने ले। चला गया स्रोर भीतर जाके इस का ग्रन्त देखने की प्यादी के सग र्वेठा ॥ ५९ । प्रधान याजकों श्रीर प्राचीना ने श्रीर न्याइया की सारी सभा ने योशुका घात करवाने के लिये उस पर भूठी साम्नी ढूढ़ा परन्तु न पाई॥६०। यदुतेरे भूठे साची ती आये तीभी उन्हा ने नही पाई॥ ६१। अन्त मे दो भूठे साची आको बोले इस ने कड़ा कि मैं ईप्रदर का मन्दिर का सकता श्रीर उसे तीन दिन में फिर बना सकता हू ॥ ६२। तब महायाजक ने खड़ा दो योशु से कहा क्या तू कुछ उत्तर नही देता है . ये लेगा तेरे विकद्व क्या साचा देते है ॥ ६३ । परन्तु योशु चुप रहा इस । पर महायाजक ने उस भे कचा मै तुमें जीवते ईश्वर की किरिया देतो हू हमे। से कह तू ईग्रध्य का पुत्र खीष्ट है कि नहीं ॥ ६४। यीशु उस से बोला तू तो कद चुका श्रीर मै यह भी तुम्ही से कहता हू का इस की पीके तुम मनुष्य क पुत्र का सर्व्यशक्तिमान की दिहनी स्रोर बैठे 'श्रीर ,देखे। योगुके सीगयों मे से एक ने छात्र बढ़ाके | क्याकाण के मेघों पर आते देखागे ॥ ६५। तब महा-

प्रयोजन . दखी तुम ने ग्रभी उस क मुख से ईफ़्बर की निन्दा सुनी है। ६६। तुम वया विचार करते हो . उन्हों ने उत्तर दिया वह बधके येगय है। ६९। तव उन्हों ने उस के मुद्द पर पूका श्रीर उसे घूवे मारे॥ ६८। थ्रीरी ने घपेड़े मारक कहा हे खीष्ट इस से भविष्यद्वासी वील किस ने तुभी मारा॥

**६ए।** पितर बाहर थाने से बैठा था श्रीर एक दासी उस पास आर्फ बोली तू भी यीशु गालीली क या था ॥ ९०। उस ने सभी क साम्हने मुकारक कहा मै नही जानता तूबया कहती है।। ७१। जब वह बाहर डेवकी में गया तब दूसरी दासी ने उसे देख-की जो लोग वहा घे उन से कहा यह भी यीशु नासरी के सम या ॥ ७२ । उस ने किरिया खाक फिर मुकरा कि मै उस मनुष्य का नहीं जानता हू॥ 9३। घोडी वेर पी है जो लोग वहां खड़े थे उन्दों न पितर के पास खाके उस से कहा तू भी सचमुच उन में सेएक है क्योंकि तेरी बोली भी तुक्ते प्रगट करती है। 98। तब बह धिक्कार देने श्रीर किरिया खाने लगा कि मै उस मनुष्य की नहीं जानता हु . श्रीर तुरन्त मुर्ग वोसा॥ ९५ । तब पितर ने योशुका बचन जिस ने चस से कहा या कि मुर्ग के वोलने से ग्राग त तीन बार मुभा से मुकरेगा स्मरण किया श्रीर बाहर निकल के बिलक विलक रीया॥

२७ ज्ञाब भार हुआ तब लोगो के सब प्रधान याजकां श्रीर प्राचीना ने

बापस में योशु के विक्त विचार किया कि उसे घात करवावे ॥ २। ग्रीर उन्हों ने उसे वाधा ग्रीर ले जाके पन्तिय पिलात श्रध्यत्र की मींप दिया॥

३। जब उस को पकड़वानेहारे पिहूदा ने देखा कि बह दह के येग्य उद्दराया गया तब वह पहलाके उन तीस **रुपैया की प्रधान यालकी ग्रीर** प्राचीनों के पास फोर 'लाया॥ 🞖 । श्रीर कहा में ने निर्देशियो लाहू पकड़वाने में पाप किया है. व वेलि हमे क्या

याजक ने श्रपने बस्त्र फाडके कहा। यह ईश्वर की फिकके चला गया श्रीर जाके श्रपने की फांसी हिर्दे॥ निन्दा कर चुका है श्रव हमें सावियों का श्रीर क्या है। प्रधान याजकों ने रुपैये लेके कहा सेन्हें मन्दिर के भगवार में डालना उचित नहीं है क्योंकि यह लोह का दाम है॥ ७। से उन्हां ने खापस में विचार कर उन क्षेयों से परदेशियो की गाडने के लिये कुम्हार का खेत माल लिया॥ 🖺 । इस से घर खेत ग्राज तक लोड़ का खेत कहावता है। ए। तब जी वचन विरोमवार मंत्रिव्यद्वक्ता से करा गया था से। पूरा हुआ कि उन्दों ने वे तोस क्पैये हां इसायेल के सन्तानों से उस मुलाये दृश का दाम जिसे उन्हों ने मुलाया ले लिया ॥ १०। श्रीर जैसे प्रसेश्वर ने मुक्त की स्राचा दि है तैसे उन्दे कुम्हार के खेत के दाम मे दिया ॥

१९। योशु अध्यक्ष के आगे खड़ा हुआ। यौर श्रध्यद ने उस से पूछा क्या तू यिहूदियों का राजा है. योग्रु ने उस से कहा आप हो तो कहते हैं॥ १२। जब प्रधान याजक थैं।र प्राचीन लीग उस पर दीप लगाते थे तब उस ने कुछ उत्तर नहीं दिया ॥ १३। तव पिलात ने उस से कहा क्या तूनही सुनता कि ये लेगा तेरे विषद्ध कितनो साक्षी देते है।। १४। परन्तु उस ने एक बात भी उस की उत्तर न दिया यहा ली कि ग्राध्यदा ने बहुत श्राचभा किया॥ १५ । उस पर्छ्य मे अध्यक्त को यह रीति यो कि एक बंधु व की जिसे लाग चाहते थे उन्हीं के लिये क्वाड़ देता थाँ॥ १६। **उस समय में उन्हां का एक प्रसिद्ध वंधुवा था** जिस का नाम वरव्या था॥ १९। से जब व स्कट्टे हुए तब पिलात ने उन से कदा तुम किस की चादते दी कि में तुम्हारे लिये क्रोड़ देऊ वरव्या की श्रमवा योज्ञ को जो स्त्रीष्ट कदावता है॥ १८। स्त्रोकि वह जानता था कि उन्दों ने उस की डाइ से पकदृवाया था। १ए। जब वह विचार श्रासन पर वैठा घा तव उस को स्त्रो ने उसे अन्हला भेजा कि श्राप उस धर्मी मनुष्य से कुछ काम न रखिये क्योकि में ने स्त्राज स्वप्न में उस के कारण बहुत दुख पाया है।। २०। प्रधान यानकों थार प्राचाना ने लागा का समकाया कि वंबरब्बाको मांग लेवे श्रीर यीशुको नाश तूहीं जान ॥ धु। तस्र बह उन कपैया का मन्दिर में करसार्थ ॥ २१। ग्राध्यव ने उन की उत्तर दिया कि

इन दोनों में से तम किस की चाइते है। कि मै किपड़े आपस में बांट लिये श्रीर मेरे बस्त्र पर चिट्टियां तम्हारे लिये क्रीड देज . व बीले बरव्वा की ॥ ' २२। पिलात ने उन से कहा तो मै योश से जी खीप कदायता है क्या कदं. सभी ने उस से कहा वह क्रश पर चढाया जाय ॥ २३ । अध्यक्त ने कहा क्यों उस ने कीन सी धुराई किई है. परन्तु उन्दों ने श्रीधिक पुकारके कदा वद क्रूग पर चढाया जाय।।

र्थ । जब पिलात ने देखा कि कुछ बन नहीं पडता पर थार भी हुल्ल होता है तब उस ने जल लेके लोगों के साम्टने दाय धोके कहा में इस धर्मी मनुष्य के लेाह से निर्दीय हू तुम ही जाना ॥ २५ । सब लोगों ने उत्तर दिया कि उस का लोइ इस पर थीर प्रमारे सन्तानें। पर दीवे ॥

२६। तय उस ने बरव्या की उन्हों के लिये क्षेड दिया ग्रीर योगु की कीडे मारके क्रूग पर चकाये जाने की सींग्र दिया ॥ २९। तव ग्रध्यक्ष की योद्वाखीं ने योश की अध्यक्षभवन में से जाके सारी पलटन उस पास रकट्टी किई॥ २८। श्रीर उन्हें। ने उस का बस्त्र उतारके उमे लाल बागा पहिराया॥ २९। श्रीर कांटा का मुकुट गून्थके उस के सिर पर रखा थीर उस के दक्ति हाथ मे नरकट दिया श्रीर उस को खारी घुटने टेकको यह कहको उस से ठट्टा किया कि दे यिष्ट्रदियों के राजा प्रखाम ॥ ३०। ग्रीर वन्दों ने **उस पर यूका थार उस नरकट को ले** उस को सिर पर मारा ॥ ३१। जब वे उस से ठट्टा कर चुके तय उस से वह बागा उतारके ग्रीर उसी का यस्त्र उस की पाँडराकी उसे क्ष्मण पर चढ़ाने की ले गये ॥ ३२ । बाहर स्नाते हुए उन्हों ने श्रिमान नाम क्रोनी देश के एक मनुष्य की पाया श्रीर उसे बेगार पंकड़ा कि उस का क्रू श ले चले।

३३। जब वे एक स्थान पर जो गलगणा अर्थात् खोपडी का स्थान कदावता है पटुचे॥ ३४। तव उन्दें। ने सिरके में पित मिलाके उसे पीने का दिया परन्तु उस ने चीखके पीने न चाटा॥ ३५ । तब उन्हों ने उस की क्रूण पर चढाया थ्रीर चिट्ठियां डालको उस को यस्त्र घांट लिये कि की यचन भवित्य-दुक्ता ने कटा था से। पूरा देखें कि उन्दों ने मेरे उठीं ॥ ५३ । श्रीर यीश के जी उठने के पीके से

हालीं॥ ३६। तब उन्हों ने वहां वैठके उस का पहरा दिया ॥ ३७ । श्रीर उन्हों ने उस का दीपपत्र उस के सिर से जपर लगाया कि यह यिद्दियों का राजा योशु है ॥ ३८। तब दो डाकू एक दिहनी स्रोर स्रीर दूसरा बाई श्रीर उस के सम क्रूंगों पर चढ़ाये गये॥

३९। जो लोग उधर से ब्रांते जाते घे उन्हों ने ब्रापने सिर हिलाको श्रीर यह कहको उस की निन्दा किई ॥ ४०। कि हे मन्दिर के ठानेहारे ख्रीर तीन दिन में बनानेहारे श्रपने की घचा. जी तू ईश्वर का पुत्र है तो क्रुग्र पर से उतर या॥ ४१। इसी रीति से प्रधान याजिकों ने भी श्रध्यापकों श्रीर प्राचीनों के सा ठट्टा कर कहा ॥ ४२ । उस ने थ्रीरी की बचाया श्रपने का वचा नहीं सकता है . जा वह इसारल का राजा है तो क्र्य पर से अब उतर आबे श्रीर इम उस का विक्वांस करेंगे॥ ४३ । बह ईक्वर पर भरासा रखता है. यदि ईश्वर उसे चाहता है तो उस की व्यव वचावे क्यों कि उस ने कहा मैं ईश्वर का पुत्र टूं॥ 8४। जी डाक्रू उस की सग्र क्रुगी पर चकुाये गये उन्दों ने भी इसी रीति से उस की निन्दा किई॥

४५ । दे पहर से तीसरे पहर ली सारे देश में क्रधकार दे। गया॥ ४६। तीमरे पहरके निकट यीश ने वहे ग्रव्द में वुकारके कहा रली रली लामा ग्रबक्तनी ष्प्रधात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तू ने क्यों मुक्ते त्यागा दै॥ ४९। जो लोग वहां कहें घे उन में से कितनों ने यह युनके कहा वह गलियाह की खुलाता है। ४८। उन में से एक ने तुरन्त दीड़के इस्पन लेके सिरके में भिंगाया ग्रीर नल पर रखके इसे पीने को दिया॥ ४९। श्रीरी ने कहा रहने दे हम देखें कि एलियार उसे बचाने की ग्राता है कि नहीं॥

५०। तब योशु ने फिर वहें शब्द से पुकारकी शिख त्यागा॥ ५१। श्रीर देखी मन्दिर का परदा कपर से नीचे लीं फटके हैं। भाग है। गया श्रीर धरती होती थ्रीर पर्व्यंत तङ्क गये॥ ५२ । श्रीर कवरे खुलीं श्रीर शेषे दुर्र पवित्र लोगों की बद्दत लोशे कवरी में से निकलके पाँचित्र नगर में गये श्रीर बहुतेरी को दिखाई दिये॥ ५४। तब शतपति खार वे लाग जा उस के सा यीशु का पहरा देते थे मुईस्टाल ग्रीर ना मुक्क हुआ था सा देखके निपट हर गये श्रीर वाले सचमुच यह ईश्वर का पुत्र था॥

५५ । वहां यष्ट्रत सी स्त्रियां जा यीशु की सेवा करती हुई गालील से उस की पीक्षे आई थीं दूर मे देखती रहीं ॥ ५६ । उन्दों में मरियम मगदलीनी थीर याकुब की थी याशी की माता मरियम थीर जबदी के पुत्रों की माता घीं॥

। ५९। जब सांक हुई तब यूक्फ नाम खरिसाधिया नगर का ग्क धनवान मनुष्य जी ग्राप भी यीशु का शिष्य या श्राया॥ ५८। उस ने पिलात के पाम जाके यीशु की लाघ मांगी . तव पिलात ने आचा किई कि लेख दिई जाय॥ ५९ । यसक ने लाथ की ले उसे उजली चट्टर में लपेटा॥ ६०। ग्रीर उमे ग्रापनी नई कवर से एका जो उस ने पत्थर मे ख़दवाई घी श्रीर कवर के द्वार पर वडा पत्थर लुख्काके चला गया ॥ ६९ । ग्रीर मरियम मगदलीनी ग्रीर दूसरी मरियम वहा कवर के साम्टने बैठी थी।

६२। तैयारी के दिन के पीके प्रधान याजक ग्रीर करीशी लाग खगले दिन चिलात के पाम एकट्टे दुग। ६३। खीर बाले हे प्रभु हमें चेत है कि उस भरमाने-द्वारे ने अपने जीते जी करा कि तीन दिन के पीके में जो उट्ट्या। ६४। से। स्नाजा की जिये कि तीसरे दिन ले। क्षयर की रखवाली किई जाय न दे। कि उस के शिष्य रात की स्नाके उसे चुरा ले जावे श्रीर लोगो से करें कि यह मृतकी में में जी उठा है. तब पिकली भूल पहिली से खुरी होगी॥ ६५। पिलात ने उन से करों तुम्दारे पास पत्रकर है जास्त्री अपने जानते भर रखवाली करे। ॥ ईई। से। उन्हे। ने जाके पत्थर पर क्वाय देक्ते यहक्ए वैठाके कवर की रस-याली किई त

्टि जिल्लामवार के पीके यठवारे के पश्चिति पर फटते

देखने आहि ॥ २ । और देखा यहा मुईहोल हुआ कि परमेक्टर का एक दूत म्ट्या से उतरा ग्रीर प्राके कवर के द्वार पर से पत्थर लुककाके उम पर यैठा। ३। उस का बप विजली सा ग्रीर उस का वस्त्र पाले की नाई उसला था॥ ४। उस के डर के सारे पटकण कांप राये और मृतकों के समान हुए ॥ ५ । दूस ने स्तियों की उत्तर दिया कि तुम मत हरी में जानता हू कि तुम योशुको जो क्रूब पर घात किया गया ढ़ुडती हो ॥ ६ । यह यहाँ नहीं है जैसे उस ने कहा वैसे जी उठा है आयो यह म्यान देयो जहाँ प्रमु पडा था॥ ९। श्रीर शीघ्र जाकी उस की शिप्यों से करी कि वर मृतकी में में जी उठा है श्रीर देया वर तुम्टारे क्रामे मालील की जाता है घर्त उमे देग्यामे . देग्री में ने तम में कहा है।। 🖺 वे शीघ्र निकलके भय खीर यहे खानन्द से उस के जिप्यों की महैज हेने की क्यर मे दीहीं॥

ए। बाय व उम के शिक्षों की मदेश देने की वाती घीं देगा योश उन से आ मिला थार कहा कल्याल हो थीर उन्हों ने निकट खा उम के पांच पकडके उम के। प्रमाम किया॥ १०। तय यीश ने उन में करा मत हरी जाके मेरे भाइयों मे कर दे। कि वे गालील के। जार्व श्रीर बर्दा वे मुक्ते देखेंगे॥

११। ज्यों स्त्रियां जाती घीं त्यों ही देखा पष्टनग्री में में कोई कोई नगर में श्रापे चौर मय कुछ जी हुआ था प्रधान यालकों से कह दिया ॥ १२ । नव उन्हों ने प्राचीनों के सग्न कहें हा खापस में विचार कर योडाखों के। यदुत रुपैयं देके कदा ॥ १३ । तुम यह अही कि रात की जब एम सीये थे तब उम के शिष्य ग्राके उसे चुरा ले गये॥ १४ । जी यह बात क्षध्यव के सन्ने में क्षावे ती हम उस की समझाके तुम को बचा लेंगे॥ १५। से। उन्टीने क्पैये लेके जैसे सिखाये गये चे वैसा ही किया चीर पष्ट व्यात यिष्ट्रदियों में खान लों चलित है।

१६ । ग्रयारह जिप्य गालील में उस पर्छ्यंत पर गये जा यीशुने उन का वताया था॥ १९ । श्रीर मरियम मगदलीनी श्रीर दूसरी मरियम कवर केंग वन्दों ने उसे देखके उस की प्रशास किया पर कितनी

में करा स्वर्धा में श्रीर पृष्टियों पर समन्त श्रीधकार मुक्त को दिया गया है।। १९। इस लिये तुम जाको

को। सदेर दुखा ॥ १८ । योगु ने उन पास था उन विषापुत्र थी। पवित्र खातमा के नाम से वपतिसमा देखे।॥ २०। ग्रीर उन्दे सब बातें का मै ने तुम्हें श्राचा किई दि पालन करने का सिखास्री स्त्रीर देखी में जगत सब देशों के लागों का जिल्ला करी ग्रीर उन्दे पिता के यन ली सब दिन तुम्हारे सग हू। श्रामीन ॥

## मार्क रचित सुसमाचार।

१. ई रवर के पुत्र योश स्त्रीष्ट के मुममाचार का खारभ ॥ २ । क्षेमे भाविष्य-

इस्ताओं के पुस्तक में लिखा है कि देख में अपने दूत की तेरे आगे भेजता हु जी तेरे आगे तेरा पथ यनार्रेगा ॥ ३ । किसी का शब्द दुया की जगल मे पकारता है कि परमेश्वर का प्रथ बनायो उस के राजमार्ग मीधे फरा ॥ ४ । योदन ने जगल में वप-तिसमा दिया थ्रीर पापमाचन के लिये पश्चाताप के व्यपतिममा का उपदेश किया ॥ ५ । श्रीर सारे यिट्ट-दिया रेश के थीर विस्मालीम नगर के रहनेटारे उस पाम निकल जाये कार सभी ने अपने अपने पापी की मानके यर्दन नदी में उम से वपतिसमा लिया ॥ ६। योदन इट की राम का यस्त्र श्रीर श्रपनी काँट मे चमडे का पटुका पहिनता था थीर टिङ्कियां थी वन मधु खाया करता था ॥ ७ । उम ने प्रचार कर कहा मेरे पीके घर ग्राता है जा मुक्त से ग्राधिक शक्तिमान है मे उस के इती का यध मुकके खोजने के येग्य नहीं हु॥ 🕒। में ने तुम्हें जल से वयतिममा दिया है परन्त यह तुम्हें पवित्र ग्रात्मा से वपतिसमा हंगा॥

ए। उन दिनों से यीश ने गालील देश के नासरत नगर से आफे योष्टन से पर्दन में घपतिसमा लिया। १०। श्रीर तुरन्त जल में कपर ग्राते पूर उस ने स्था की युले थ्रीर खात्मा की कपात की नाई खपने कपर उतरते देखा ॥ ९१ । ग्रीर यह ग्राकाणवागी हुई कि सू मेरा प्रिय पुत्र है जिस में में श्रति प्रमञ्जू हू ॥

१२। तव श्रातमा तुरन्त उस की जगल में ले गया ॥ ९३ । वर्टा जगल मे चालीस दिन शैतान से उम की परीका किई गई ग्रीर वह वनपशुग्री के मा या कीर स्वर्गदृतीं ने उस की सेवा किई॥

१४। योदन के बन्दीगृह में डाले जाने के पीके योश ने गालील में आके ईंग्वर के राज्य का मुसमा-चार प्रचार किया॥ ९५। श्रीर कदा संमय पूरा दुश्रा ष्टे ग्रीर ईप्रवर का राज्य निकट ग्राया है पश्चाताप करे। थै।र ससमाचार पर विश्वास करे। ॥ १६। गालील के समुद्र के तीर पर फिरते हुए उस ने जिमीन की और उस की भाई खरिड़य की समुद्र में जाल डालते देखा क्योंकि ये महुये थे॥ ९९। योशु ने उन से कष्टा मेरे पीके व्याक्री में तुम की मनुष्टी के महुवे बनावगा॥ १८। वे तुरन्त अपने जाल क्वाड-के उस के पीके दी लिये॥ ९९। बदां से घोडा स्नागे यक्को उस ने जयदों के पुत्र याकूब श्रीर एस की भाई योप्टन की देखा कि वे नाव पर जाली की सुधारते थे।। ३०। उस ने तुरन्त उन्हें बुलाया श्रीर वे श्रपने पिता जयदी की मज़ूरी के का नाय पर होडके उस को पीके हा लिये॥

२९। वे कफर्नाइम नगर में श्राये श्रीर यीशुने तुरना वियाम के दिन सभा के घर मे जाके उपनेश किया ॥ २२ । लोगा उस के उपनेश में , प्राचीमत हुए धवेंकि उस ने प्रध्यापकों की रीति में नहीं परन्तु श्राधिकारी की रीति से उन्हें उपदेश दिया। २३। उन की सभाकी घर में एक मनुष्य था जिसे अशुट्ट

नासरी रहने दीजिये आप की इस में का काम. क्या आप इसे नाश करने आये है. में आप की जानता हु खाप कीन हैं ईख़्दर का पवित्र जन ॥ २५। गीश ने उस की डांटके कहा चुप रह ग्रीर उस में से निकल था॥ २६। तब थाग्रुह भूत उस मनुष्य की मराहको श्रीर बड़े शब्द से चिल्लाको उस में से निकल ग्राया॥ २९। इस पर सब लाग ऐसे ग्रर्जिभत

२९ । सभा के घर से निकलके घे तुरना पाकूव उस पास याये ॥ श्रीर योद्दन के सरा शिमोन श्रीर अन्द्रिय के घर में क्राये॥ ३०। ग्रीर शिमान की सास ख्वर से पीडित पड़ी घी श्रीर उन्दें। ने तुरमा उम के विषय में उस से कहा ॥ ३१। तब उस ने उस पास स्ना उस का द्वाच पकडके उसे उठाया ग्रीर क्वर ने तुरन्त उस को क्रोडा थार बद उन की चेवा करने लगी॥

३२। साभा की जब मूर्ण्य हूवा तव लीगा सव रेगियों का थार भूतग्रम्ता का उस पास लाये॥ ३३। सारे नगर के लोग भी द्वार पर ग्कट्ठे हुए ॥ ३४ । ग्रीर चस ने बहुतों की जी नाना प्रकार के रागों से दु खी चे चगा किया ग्रीर बदुत मूती की निकाला परन्तु भूती की बीलने न दिया की कि वे उसे जानते थे।

३४। भीर की कुछ रात रहते यह उठके निकला श्रीर जंगली स्थान में जाको वहां प्रार्थना कि ई॥ ३६। मे उपरेश किया श्रीर भूती की निकाला॥

भत लगा था॥ २४ । उस ने चिल्लाके कहा दे योग्न | ग्राप चाई ता मुक्ते कृद्ध कर सकते हैं ॥ ४९ । योज् की दया याई थीर उस ने राध घठा उसे कुके उस से कहा में तो चाहता हूं गुद्ध दी जा॥ 🕏 । उस को कदने पर उस का कोऊ तुरना जाता रहा ग्रीर यह शृद्ध दुषा ॥ ४३ । तय उस ने उसे चिताको तुरना विदा किया ॥ ४४ । यीर उस से कहा देख किसी से कुछ मत कह परन्तु जा अपने तर्द याजक की दिखा थीर अपने शुद्ध छोने के विषय में जी कुछ इर कि आपस में विचार करके वाले यह क्या है . मुसा ने ठहराया उसे लागों पर साली होने के लिये यह कीन सा नया उपन्त्रा है कि यह अधिकारी की चढा ॥ ४५ । परन्तु यह बाहर जाके इम बात की रीति से बागुह भूती की भी बाचा देता है बीर वे बहुत सुनाने बीर प्रचार करने लगा यहां ली कि उस की खान्ना मानते हैं ॥ २८। से उस की कीर्ति योश फिर प्रगट होके नगर में नरी जा सका परन्त तुरन्त गालील के प्राथपाय के सारे देश में फैल गई ॥ वाहर जगली स्थानों में रहा ग्रीर लोग चहुं ग्रीर से

२ क्राई एक दिन के पीछे योश ने फिर कफर्नाष्ट्रम में प्रवेश किया श्रीर मना गया कि बह घर में हैं ॥ दे। तुरन्त इतने बहुत लोग ग्कट्टे हुए कि वे न घर में न द्वार के स्नामपाम ममा मक्षे ग्रीर उस ने उन्हें वचन सुनाया॥ ३ । ग्रीर लाग एक अहींगी की चार मनुष्यों में उठवाके उस पास ले श्राये ॥ ४ । परन्तु जब वे भीड़ के कारक उस की निकट पहुच न सकी तय जहां यह था वहां उन्टों ने इत उधेड़के थार कुछ खालके उम खाट को जिस पर ग्रहींगी पड़ा या लटका दिया॥ ५। योग ने उन्हों का विक्वाम हेखके उस ग्रहींगी से कटा है पुत्र तेरे पाप समा किये गये हैं ॥ ६। श्रीर कितने प्रध्यापक वहा वैठे घे थे।र प्रधने प्रधने मन तब जिमोन थीर तो उस के सा चे से उस के पी है में विचार करते चे ॥ ७। कि यह मनुष्य क्वीं इस हो लिये ॥ ३९ । ग्रीर उसे पाके उस में बोले सब रीति से ईश्वर की निन्दा करता है . ईश्वर की लोग स्थाप की दूंढ़ते है ॥ ३८। उस ने उन से कहा हो ह कीन पापों की कमा कर सकता है ॥ ८। यीशु आखी इम खासपास क नगरीं में जाये कि मैं वहां ने तुरन्त अपने खात्मा से जाना कि वे खपने खपने भी उपरेश क्षर क्योंकि में इसी लिये खादर श्राया मन में ऐसा विचार करते हैं कीर उन से कहा तुम ष्ट्र॥ ३९। से। उस ने सारे गालील में उन की मभाग्रों लिया श्रयने श्रपने मन में पर विचार क्यों करते है।॥ ए। कीन बात सटज हैं खड़ींगी से यह कहना कि 80। एक क्षीठी ने उस पास आ उस से विनती ∫तेरे पाप कमा किये गये हैं अध्या यह कहना कि किई ग्रीर उस की ग्रारो घुटने टेकको उस से क्षष्टा जी। उठ ग्रापनी खाट उठाको चल ॥ १०। परन्तु जिन्ती

समा करने का श्राधिकार है।। ११। (उस ने उस अर्द्धांगी से कहा) में 'तुभ से कहता हू उठ अपनी खाट उठाके श्रपने घर की जा॥ १२। वह तुरन्त उठको खाट उठाको सभी को साम्ने चला गया यहां लों कि व सब विस्मित हुए श्रीर ईश्वर को स्तुति करके वोले इस ने ऐसा कभी नहीं देखा।

१३। योशु फिर छाइर समुद्र के तीर पर गया श्रीर सब लोग उस पास आये श्रीर उस ने उन्हें उपदेश दिया ॥ १४ । जाते दृर उस ने ग्रलफई के पुत्र लेवी की कर उसाइने के स्थान में बैठे दखा थार उस से कहा मेरे पीके था . तब वह उठके उस को पोहे दे। लिया॥ १५। जब योशु उस को घर मे भीजन पर बैठा तब बहुत कर उगाइनेहारे श्रीर पापो लोग उस के श्रीर उस के शियों के सग बैठ गये क्यों कि बहुत घे खैार घ उस के पोक्रे देा लिये। १६ । अध्यापको और मरोशियों ने उस की कर उगाइनेहारीं श्रीर पापिया का सग खाते देखके उस की शियों से कहा यह क्या है कि वह कर उगाहने-दारों श्रीर पापियों के स्मा खाता श्रीर पोता है। ९७। योशु ने यद सुनको उन से कदा निरोगियो को वैद्य का प्रयोजन नहीं है परन्तु रोगियों की में धर्मियो की नहीं परन्तु पापियों की पश्चाताप के लिये बुलाने स्राया हु॥

१८। योदन को श्रीर फरीशियों को शिव्य उपवास करते ये थीर उन्हों ने या उस से कहा याहन के श्रीर फरीशिया के शिष्य क्यों उपवास करते है परन्तु श्राप के शिष्य उपवास नहीं करते॥ १९ । योशु ने चन से कहा जब दूरहा सखायों के सम है तब क्या वे उपवास कर सकते हैं. जब ली दूरहा उन के स्या रहे तब लों वे उपवास नहीं कर सकते है। २०। परन्तु वे दिन श्रावेगी जिन में दूरहा उन से श्रला किया जाया। तब व उन दिनी मे उपवास करेगे॥ २१ विकोई मनुष्य कोरे कपहे का टुकड़ा पुराने बस्त्र में नहीं ठांकता है नहीं ता वह नया द्रुकड़ा पुराने कपड़े से कुछ श्रीर भी फाड़ लेता है

तुम जाना कि मनुष्य क पुत्र की पृथियी पर पाप | मनुष्य नया दाख रस पुराने कुप्पों में नहीं भरता है नहीं तो नया दाख रस क्ष्मों की फाइता है श्रीर दाख रस बह जाता है श्रीर क्रुप्ये नष्ट होते है परन्त नया दाख रस नये कुप्पे। मे भरा चाहिये॥,

१३ । विश्वाम के दिन योश खेती में दीके जाता था और उस के शिष्य जाते दृश् वाले तोड़ने लगे॥ २४। तब फरीशिया ने उस से कहा देखिये विश्वाम के दिन में जो काम उचित नहीं है से। ये लागा क्यो करते है। २५। उस ने उन से कहा क्या तुम ने कभी नही पढ़ा कि जब दाजद की प्रयोजन या श्रार वद थीर उस के सभी लोग भूखे दुए तब उस ने वया किया ॥ २६ । उस ने क्योंकर स्त्रवियाघर महा-याजक को समय में ईश्वर की घर में जाको भेट को रेाटिया खार्च जिन्दे खाना ग्रीर किसी को नही केवल याजकी की उचित है थार अपने सरायों की भी दिई ॥ २९ । श्रीर उस ने उन से कहा बियाम-वार मनुष्य क लिये हुआ पर मनुष्य विश्वासवार को लिये नही ॥ २८। इस लिये मनुष्य का पुत्र विषामवार का भी प्रभु है॥

३ यीशु फिर सभा के घर में गया थार बहा एक मनुष्य था जिस्का द्वाच बुख गया चा ॥ २ । क्षीर लोग - उस पर दीप लगाने के लिये उसे ताकते ये कि वह विश्वास की दिन में इस की। चगा करेगा कि नही ॥ ३। उस ने मुखे राष्ट्रवाले मनुष्य से करा बीच में खड़ा हो। 🞖 । तब उस ने उन्हों से कहा क्या विश्वाम के दिनां में भला करना श्रयवा व्रूरा करना प्राय की बचाना श्राष्ट्रधा घात करना उचित है . प्रस्तु व चुप रहे॥ **५। श्रीर उस ने उन के मन को कठोरता से उदास** हा उन्हों पर क्रोध से चारों थोर द्राष्ट्र किई श्रीर उस मनुष्य से कहा अपना हाथ वका .. उस ने उस को वळाया श्रीर उस का द्वाध फिर दूसरे की नाई भला चगा हो गया ॥ "

६। तब फरोशियो ने बाहर जाके तुरना हेरादिया के सम योशु के विन्द्व आपस में विचार किया इस श्रीर उस का फटा बढ़ जाता है।। २२ । श्रीर कोई लिये कि उसे नाश करे।। 9 । यीशु अपने शिष्यों के

दिई।क सुभे प्रगट मत करे।॥

उन्दे श्रपने पास बुलाया श्रीर वे उस पास गये॥ यह वात कही॥ का ॥ १९ । श्रीर यिष्ट्रदा इस्करियासी की जिस ने मेरी बहिन ग्रीर मासा है ॥ **उसे पकड़वाया . श्रीर व घर मे श्राये ॥** 

कि वे रोटी खाने भी न सके॥ २१। ग्रीर उस के

स्रा समुद्र के निकट गया श्रीर गालील श्रीर यिटू-| है ॥ २४ । यदि किसी राज्य में फूट पड़ी द्वाय ती दिया ग्रीर यिश्वश्लीम ग्रीर इदोम से ग्रीर यदन की वह राज्य नहीं ठहर सकता है। २५। श्रीर यदि उस पार से बही भीड उस के पीछे हो लिई॥ ६। किसी घराने में फूट पड़ी होय तो वह घराना नहीं सार श्रीर सीदान के प्रास्पास के लागा ने भी जब ठरर सकता है। रेई। श्रीर यदि शैतान श्रपने मुना वह कैंस वहे काम करता है तब उन में की विरोध में उठके ग्रलग विलग हुन्ना है तो वह नहीं रक बही भीड़ उस पास खाई ॥ ए। उस ने खपने ठहर सकता है पर उस का खन्त होता है ॥ ३०। शिप्यों से कहा भीड़ के कारण एक नाव मेरे लिये पदि यलवन की काई पहिले न वाधे ती उस यल-लगी रहे न हो कि वे मुक्ते दवावे ॥ १८ । क्योंकि वन्त के घर में पैठक उस की सामग्री लुट नही सकता उस ने बहुती की चगा किया यहा ले। कि जितने हैं . परन्तु उसे बांधके उस के घर की लटेगा H रागों थे उसे छूने की उस पर गिरे पड़ते थे॥ ११। २८। मैं तुम से सत्य कहता हू कि मनुष्या के सन्ताना श्रमुह भूतो ने भी जब उसे देखा तब उस की दगड़- की सब पाप थार सब निन्दा जिस से वे निन्दा कर वत किई ग्रार पुकारके वाले ग्राप ईश्वर के पुत्र बमा किई जायगी॥ १९। परन्तु जो कीई पवित्र है। १२। श्रीर उस ने उन के। बहुत हुठ श्राज्ञा श्रात्माकी निन्दाकरे से। कर्मानरी समाकिया जायगा पर अनना दह के येग्य है ॥ ३०। छ जा १३ । फिर उस ने पर्छ्यंत पर चडके जिन्हे चाहा बाले कि उसे ग्रागुड़ भूत लगा है इसी लिये यीशु ने

१४। तब उस ने बारह जनों की ठहराया कि व ३१। से उस की माई ग्रीर उस की माता ग्राये उस का स्ता रहे ॥ ९५ । श्रीर कि वह उन्हें उपदेश श्रीर वाहर खडे दे। उम की युलवा भेजा ॥ ३२ । करने की थार रोगों की चगा करने थार भूती का बहुत लोग उस के प्रासपास बैठे थे थार उन्हों ने निकालने का अधिकार रखने को भेजे॥ १६ । अर्थात् उस से कता दक्षिये आप की माता और आप के शिमान का जिस का नाम उस ने पितर रखा ॥ ५७। भाई बाहर ग्राप को ठूठते हैं ॥ ३३ । उस ने उन श्रीर जबदी के पुत्र याकूव श्रीर याकूव के भाई योद्यन का उत्तर दिया कि मेरी माता श्राथवा मेरे भाई का जिन का नाम उस ने बनेरगण अर्थात् गर्जन के कीन दें॥ ३४। ग्रार जा लोग उम के आसपाम युत्र रखा ॥ १८ । श्रीर श्रीन्द्रय श्रीर फिलिप श्रीर बैठे घे उन पर चारी श्रीर दृष्टि कर उस ने करा वर्षलमई थ्रीर मत्ती थ्रीर घोमा का श्रीर श्रलफई के देखा मेरी माता श्रीर मेरे भाई ॥ ३५ । क्योंकि जी पुत्र याकूब की ग्रीर घट्टर्ड की ग्रीर ग्रिमीन कानानी काई ईप्रवर की इच्छा पर चले वर्ती मेरा भाई ग्रीर

२०। तब बहुत लोग फिर एकट्ठे हुए यहा लें। ४० यो प्रा फिर समुद्र के तीर पर उपहेंग वे रोटी खाने भी न सके ॥ २९। ग्रार उस के करने लगा ग्रार ऐसी बड़ी भीड़ कुटुम्ब यह कुनको उसे पकड़ने का निकल आये क्यों- उस पास रकट्ठी हुई कि यह नाय पर चढ़के समुद्र कि उन्दों ने कहा उस का चित्त ठिकाने नहीं है॥ पर बैठा थ्रीर सब लोग ममुद्र के निकट भूमि पर २२। तद अध्यापक लोग को यिक्शलीम से आये थे रहे॥ २। तथ उस ने उन्हें हृष्टान्तों में यहुत सी वोले दि उसे वालिज्ञाल लगा है ग्रीर कि वह भूतें वार्त सिखाई ग्रीर ग्रापने उपदेश में उन से कहा। क प्रधान की सहायता से भूती की निकासता है॥ ३। सुना देखा एक ब्रानेहारा बीज बाने का निकसा। रेंदे। उस ने उन्हें अपने पास युलाकों हुष्टान्तों में उन 😮 । बीज बोने में कुछ मार्ग की क्षीर गिरा क्रीर चे कहा शैतान क्योंकर शैतान की निकास सकता आकाश के पढ़ियों ने आके उसे सुरा सिया।

१। कुछ पत्थरेंसी भूमि पर गिरा जहां उस की बहुत करते है श्रीर फल फलते है कोई तीस गुणे कोई मिट्टी न मिलने से बहु साठ गुणे कोई सी गुणे ॥ विग उगा ॥ ६। परन्तु मूर्ण उदय होने पर बह मुलस २१। श्रीर उस ने उन से कहा क्या दीपक की गया थ्रीर अड न पकड़ने से मूख गया॥ ९। क्रुक कांटों के बीच में शिरा श्रीर कांटों ने बढ़के उस की दवा हाला ग्रीर उस ने फल न दिया ॥ ८ । परन्तु क्रुइए अच्छी मूर्मि पर गिरा श्रीर फल दिया जा उत्पन्न द्दांक बठ्ता गया श्रीर काई तीस गुखे कोई साठ गुणे कोई से गुणे फल फला n ए । श्रीर उस ने उन से कहा जिस की। शुनने के कान हां से। सुने ॥

, १०। जब घड स्कान्त में था तब जो लोग उस के समीप थे उन्हा ने बारह शियों के साथ इस हृष्टान्त का अर्थ उस से पूका ॥ ११ । उस ने उन से कहा तुम की ईश्वर के राज्य का भेद जानने का श्रीधकार दिया गया है परन्तु जी बाहर हैं उन्हा से सब बात दूष्टान्तों में दोतों है ॥ ९२ । इस लिये कि वे देखते हुए देखें श्रीर उन्देन मूभे श्रीर सुनते हुए सुने क्रीर न क्रुके रेसान हा कि विकसी फिर जावे थ्रीर उन के पाप चमा किये जाये॥

१३। फिर उस ने उन से कहा क्या तुम यह हृष्टान्त नही समकते हा ता सब दृष्टान्त क्योंकर समभोगे॥ १४। ब्रोनेहारा वह है जी वचन का क्षाता है॥ १५। मार्ग की छोर के जहां बचन बाया जाता दे व दें कि जब व सुनते दे तब ग्रैतान तुरन्त ष्माको जो बचन उन को सन से बाया गया था उसे क्षान लेता है।। १६ । बैसे हो जिन मे बोस प्रध्यरैलो मूमि पर बोया जाता है से वे है कि जब वचन धुनते हैं तब तुरन्त आनन्द से उस का ग्रहण करते है।। १९। परन्तु उन में जड़ न बधने से व घोड़ो वेर ठररते है तव वचन क कारण क्रेश अथवा **उपद्रव दोने पर तुरन्त ठोकर खाते है। १८। जिन** में वोज कांटों के बोच में बाया जाता है सा वे है जाे अचन सुनते दें॥ १९ । पर इस ससार की चिन्ता श्रीर धन को माया श्रीर श्रीर बस्तुश्री का लोभ उन में समाके वचन की दवाते है श्रीर वह निष्मल होता है। २०। पर जिन में बोच अच्छो भूमि पर द्योया गया से। दे है जो बचन सुनको ग्रहण | का अर्थ द्यताया ॥ 🕡

鹄

लाते हैं कि वर्तन के नीचे अधवा , खाट के नीचे रखा जाय . क्या इस लिये नहीं कि दीवट पर रखा जाय ॥ २२ । कुछ गुप्त नहीं है जो प्रगट न किया जायगा और न कुछ छिपा या परन्तु इस लिये कि प्रसिद्ध दे। जावे ॥ २३ । यदि किसो की सुनने के कान ही तो सुने॥ २४। फिर उस ने उन से कहा-सचेत रहा तुम क्या सुनते हा . जिस नाप से तुम नापते हो उसो से तुम्हारे लिये नापा जायशा श्रीर तुम की जो सुनते हैं। अधिक दिया जायगा॥ २५। क्योंकि जो कोई रखता है उस की श्रीर दिया जायगा परन्तु जो नही रखता है उस से जो कुछ उस के पास है से। भी ले लिया जायगा ॥

रेंद्रे। फिर उस ने कहा ईश्वर का राज्य ऐसा है नैसा कि मनुष्य भूमि में बीच बीय ॥ २७ । श्रीर रात दिन साय थार उठे थार बह बीज जन्मे थीर बढ़े पर किस रीति से बह नही जानता है ॥ 🎖 । क्यों कि पृथिकी आप से आप फल फलती है पहिले श्रक्र तब बाल तब बाल मे पक्का दाना॥ २९ । परन्तु जब दाना पक चुका है तब वह तुरन्त हंसुग्रा लगाता है क्योंकि कठनो या पहुंची है।

३०। फिर उस ने कहा इस ईख़्द के राज्य की उपमा किस से दें थार किस द्रष्टाम्त से उसे वर्णन करे॥ ३१। वह राई के एक दाने की नाई है कि जब भूमि में बाया जाता तब भूमि में के सब बाजा से काटा है॥ ३२। परन्तु जब वाया जाता तब बढ़ता थीर सब सागपात से बड़ा दी जाता है और उस की ऐसी बड़ी डालिया निकलती है कि श्राकाश के पंकी उस की काया में बसेरा कर सकते है ॥

३३ । ऐसे ऐसे बहुत दृष्टान्ता मे योशु ने लागी को जैसा वे सुन सकते थे वैसा वचन सुनाया॥ ३४। परन्तु बिना दृष्टान्त से उस ने उन की बुङ न कहा श्रीर रकान्त में उस ने ग्रापने शिप्यों की सव वाती

समुद्र भी उस की प्राज्ञा मानते हैं॥

था थार उस ने नर्जारे तोड़ डालीं थ्रीर बेडिया ट्रमड़े ट्रमड़े किई श्रीर कोई उसे वश में नहीं कर सकता था॥ ५। वह सदा रात दिन पहाड़ी श्रीर के पुत्र आराप के। मुक्त से क्या काम . मे आराय के। मनुष्य हे निकल था। ए। थीर उस ने उस से पूछा के पोक्टे दी लिई ग्रीर उसे दवाती थी। तेरा नाम क्या है . उस ने उत्तर दिया कि मेरा नाम

३५ । उसी दिन सांभ की उस ने उन से कहा योगु से बहुत विन्ती कि है कि इसे इस देश से बाहर कि थाओ इम उस पार चर्ले ॥ ३६ । से उन्हा ने न भेतिये ॥ ११ । वहां पहाड़ो के निकट सूत्ररी लोगों को बिदा कर उसे नाव पर जैसा था वैसा का बड़ा मुख्द चरता था॥ १२। से। सव भूती ने चढा लिया थीर कितनी थीर नावे भी उस के स्मा उस से विस्ती कर कहा हमें मुखरों में भेजिये कि थीं ॥ ३७ । और बड़ी आधी वठी धार लटरे नाव इस उन में पैठें ॥ १३ । यीशु ने सुरना उन्हे जाने पर ऐसी लगी कि वह श्रव भर जाने लगी ॥ ३८। विया श्रीर श्रशुद्ध भूत निकलके मूश्ररी में पैठे श्रीर परन्तु योश नाय की पिछली थार ताकिया दिये हुए मुख्ड जो दी सत्म के अटकल ये कड़ाडे पर स साता था और उन्दों ने उसे जगाके उस से कहा समुद्र में दौड़ गये थीर समुद्र में हूछ मरे॥ १४। हे गुरु क्या थाप के। सेवि नहीं कि रम नष्ट पर मूखरों के चरवादे भागे ख़ैार नगर में ख़ीर गांधा द्येति हैं ॥ ३९। तब उस ने उठके वयार की डाटा में इस का समाचार कहा श्रीर लोग बाहर निकले थीर समुद्र से कहा चुप रह थीर थम जा थीर वयार कि देखे क्या हुआ है।। १५। ग्रीर योशु पास ग्राके थम गई थार बड़ा नीवा दे। गया॥ ४०। थार उस वे उस भूतग्रन्त की जिसे भूती की सना लगी भी ने उन से कहा तुम क्यों रेवे डरते दो तुम्हें विश्वास वैठे श्रीर वस्त्र पहिने श्रीर सुवृद्धि देखके डर गये। क्या नहीं है ॥ ४१। परन्तु व बहुत ही डर गये १६। जिन लागा ने देखा था उन्दा ने उन से कह थीर खायस में बोले यह कीन है कि बयार और दिया कि भूतग्रन्त मनुष्य की और सूखरी के बिपय में कैसा दुव्या था॥ १७। तब वे योगू से बिन्ती करने लगे कि इमारे सिवाना से निकल जाइये॥ प् वे समुद्र को उस पार गरेरियों को देश १८। जब यह नाव पर चका तय की मनुष्य आगे में पहुंचे॥ २। जब योशु नाव पर से मृतग्रस्त था उस ने उस से विन्ती किई कि मैं आप चतरा तब एक मनुष्य जिसे प्रशुद्ध भूत लगा था के संग रहू॥ १९। पर यीशु ने उसे नही रहने दिया कवरस्थान में से तुरन्त उस से आ मिला ॥ ३ । उस परन्तु उस से कहा अपने घर की अपने कुटुवीं के मनुष्य का बासा कवरस्थान मे था थै।र कोई उसे पास जाके उन्हों से कर दे कि परमेण्वर ने तुक पर जनीरा से भी बाध नही सकता था॥ ४। क्योंकि दया करके तेरे लिये कैस बड़े काम किये है॥ २०। वह बहुत बार वेड़िया श्रीर जजीरा से वाधा गया वह जाको दिकापील देश में प्रचार करने लगा कि यीशु ने उस के लिये कैसे बड़े काम किये थे और सभा ने अच्या किया ॥

रें । जब योशु नाव पर फिर पार उतरा तव रो में रहता था थ्रीर चिल्लाता थ्रीर अपने की बहुत लोग उस पास एकट्टे हुए थ्रीर बह समुद्र के रों से काटता था॥ ६। वह योशु की दूर से तीर पर था॥ २२। क्यार देखा सभा के प्रध्यकों मे खके दौड़ा श्रीर उस की प्रणाम किया ॥ 9 । श्रीर से याईर नाम एक प्रध्यक्ष श्राया श्रीर उसे देखके वड़े यव्य से चिल्लाको कहा है योगु सर्व्वप्रधान ईग्वर | उस को पाँदों पड़ा ॥ २३ । श्रीर उस से बहुत विन्ती कर कहा मेरी बेटी मरने पर है ब्राप ब्राके उस पर र्भण्यर की किरिया देता हू कि मुक्ते पीड़ा न दीजिये॥ हाच रित्रिये कि वह चर्गा है। जाय ते। वह कीयेगी ॥ ८। क्योंकि योशु ने उस से कवा है अशुद्ध भूत इस रि । तय योशु उस के संग गया थार बड़ो भोड उस

२५। खीर एक स्त्री निष्ठे बारह, बरस से लोहू सेना है क्योंकि हम बहुत हैं॥ १०। स्त्रीर उस ने बहने का राग्न था॥ रे६। जी बहुत बैद्यों से बड़ा यहाश्रू नाम एक जवान के नून् का पुत्र श्रीर मूसा का टइलुग्रा, या से तंत्र में से न निकलता या ॥

१२। खीर मुसा ने यद्दावा से कहा सुन तू सुक से कहता है कि इन लोगों को ले चल पर यह नहीं वताया कि तू मेरे स्ता किस की भेवेता तीभी तूने कहा है कि तेरा नाम मेरे चित्त में वसा है। फीर सुभ पर मेरी खनुग्रद की दृष्टि है।। ५३। से। श्रव यदि मुक्त पर तेरी श्रनुग्रह की दृष्टि दे। ते। मुक्ते अपनी गाति समका दे जिस से जब मै तेरा चान पाक तब तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुक्त पर बनी रहे फिर इस की भी सुधि कर कि यह जाति तेरी मेला है। १८। यहे। वा ने कहा में स्नाप चलूंगा सार तुमें विश्वाम दूंगा॥ १५। इस ने उस से कहा यदि तू आप न चले ते। इसे यहां से आगो न ले बा। पद्दं। यह कैंसे चाना चार कि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुक्त पर छै।र श्रापनी प्रचा पर है क्या इस से नहीं कि तू इमारे स्मा स्मा चले जिस से मे थीर तेरी प्रजा के लाग पृथियी भर के सब लेगों में अलग ठहदं ॥

१०। यहीवा ने मूसा से कड़ा मै यद काम भी बिस की चर्चा तूने किई है कहा। क्योंकि मेरी श्रनुग्रद की दृष्टि तुक्त पर है थीर तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है । १८। उस ने कदा मुक्ते श्रापना तेज दिखा दे॥ ९९। उस ने कहा में तेरे चन्मुख दीकार चलते हुए तुमे श्रमनी सारी भलाई दिखास्त्रा श्रीर तेरे सन्मुख यहीवा नाम का प्रचार करूंगा श्रीर विस पर में अनुग्रह करने चाहू नसी पर अनुग्रह करूंगा थ्रीर चिस पर दया करने चाहूं उसी पर दया करंगा। २०। फिर उस ने कहा तूमेरे मुख का दर्शन नही कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीता नहीं रह सकता ३ २१। फिर यहावा ने कहा सुन मेरे पास एक स्थान है सो तू इस चटान पर खडा हो ॥ ३२ । फ्रांर जब लों मेरा तेज तेरे साम्बन

वाते करे थार मूसा तो कावनी में फिर बाता था पर दिक्ते चलता रहे तब लें में तुमे चटान के दरार में रख़ुंगा ख़ीर जब लों में तेरे साम्छने हाकर न निकल जाक तव ली अपने दाघ से तुमें ढांपे रष्ट्रगा ॥ २३। फिर में अपना द्वाच उठा लगा तथ तू मेरी पीठ का ता दर्शन पाएगा पर मेरे मुख का दर्शन नहीं मिलेगा ॥

> ३४ फिर यहावा ने मूचा चे कहा पहिली पटियायों के समान पत्यर की दो थीर पाटियाएं गुरु ले तब की धवन उन परिली परियाश्री पर लिखे चे जिन्हें तू ने तीड़ हाला वे हो वचन में उन परियायों पर भी लिखंगा ॥ २। थीर विदान की तैयार ही रहना थीर भीर की सीनै पर्वत पर चकुकर उस की चाठी पर मेरे सास्टने खड़ा दोना॥ ३। ग्रीर तेरे सा कोई न चठु बाग वरन पर्वत भर पर कोर्ड मनुष्य कहीं दिखाई न दे बीर न भेड़ बकरी गाय बैल भी पर्वत के बागे चरने पाएं ॥ ४ । तब मूसा ने परिली परियाकी के समान दे। थ्रीर पटियाएं गट्टीं थ्रीर विदान की सबेरे चठकर क्रपने द्वाध में पत्यर की वे दो पाँठयाई सेकर पदावा की याचा के यनुसार संनै पर्वत-पर चढ़ गया ॥ प्र । तब यदोवा ने वादल में **उत्तरके** उस के संग वर्दा खड़ा देक्स यदेवा नाम का प्रचार किया ॥ ६। खीर यद्दीवा उस के साम्दने दीकर येा प्रचार करता हुआ चला कि यटे।वा यदे।वा ईशवर दयालु स्रीर अनुग्रदकारी काप करने में धीरलबन्त थार यात करुखा-मय थार सत्य, ७। इसारी पीढ़ियों ली निरन्तर करुणा करनेहारा अधर्मा थीर खपराध थार पाप का दमा करनेष्टारा है पर दोषों को यह किसी प्रकार निर्दोष न ठद्दराश्या बद पितरी के श्रधर्म का दग्ड उन के बेटें। बरन पेति श्रीर परपेती की भी देनेद्वारा है॥ द। तब मूसा ने फुर्ती कर पृथिको की श्रीर मुक्कर दरहवत किई॥ १। श्रीर उस् ने कहा हे प्रभु यदि तेरी अनुग्रह की दृष्टि मुक्क पर दे। ती प्रमु इस लेगो। के बीच में दीकर चले ये लेगा इठीने तो हैं तीभी इमारे अधर्म याप का

<sup>(</sup>१) मूल में वि तुनी नाम से जानता हू। (२) मूल में नेरा मुह पर्रेगा। (३) मूल में तेरा मुह ! (३) मूल में ग्रापनी सारी मलाई तेरे सान्हने से बलाकुगा।

<sup>-(</sup>१) नूस में नेरा तेज तेरे साम्हमे होके पलता रहे।

द् ख पाके अपना सब धन उठ। चुकी थी थैर कुछ | ४२। थीर कन्या तुरन्त उठी थैर फिरने लगी क्योंकि लाभ नहीं पाया परन्तु अधिक रोगी हुई॥ २७। तिस ने पीशु का चर्चा सुनके उस भीड मे पीके से थां उस के बस्त्र की कूँगा॥ २८। क्योंकि उस ने कदा यदि में क्षेत्रल उसे के वस्त्र की हूखी ती चंगी द्दा जाजंगी॥ २९। श्रीर उस के लेक्ट्रिका शता तुरम्त मूख गया थीर उस ने अपने देह में जान लिया कि मै उस राग से चगी दुई हू॥ ३०। योशु ने तुरन्त अपने में जाना कि मुक्त में से शक्ति निकली है ग्रीर भीड में पीहे फिरके कहा किस ने मेरे बस्त की कूया॥ ३१। उस के शिष्यों ने उस से कहा खाप देखते हैं कि भीड प्राप की दवा रही है श्रीर ग्राप कद्दते दैं किस ने मुक्ते क्रूया॥ ३२। तब जिस ने यह काम किया या उसे देखने की यीश ने चारी स्रोर दृष्टि किई॥ ३३। तब वह स्त्री जो उस पर दुआ या सा जानके हरती श्रीर कांपती दुई आई श्रीर उसे दरदेवत कर उस से सब सब सब कुछ कष्ट दिया॥ ३४ । उस ने उस से कहा है पुत्री तेरे विज्ञास ने तुभी चाा किया है कुशल से जा श्रीर खपने रोग से घगी रह ॥

३५। वह बालता ही या कि लोगों ने सभा के व्यध्यत के घर से क्या कहा बाव की घेटी मर गर्ड है स्राप गुरु की स्रीर दुःख वयों देते हैं॥ ३६। जी ययन कदा जाता या उस की सुनके यीशु ने तुरना सभा की श्रध्यक्ष से कहा मत हर क्षेत्रल विक्वास कर ॥ ३७ । श्रीर उस ने पितर श्रीर याकूळ श्रीर याकूय के भाई योएन की क्रीड़ थीर किसी की अपने संग जाने नही दिया॥ ३८। सभा के अध्यक्त के घर पर पहुचके उस ने घूमधास अर्थात् लेगों के। बहुत रोते ग्रीर चिल्लाते देखा॥ ३९। उस ने भीतर जाके उन से कहा क्यों धूम मचाते श्रीर राते हा . कन्या मरी नहीं पर होती है ॥ ४०। वे उस का उपहास करने लगे परन्तुं उस ने सभा की वाहर किया श्रीर कन्या के माता पिता की ग्रीर अपने सीरायी की लेके जदांकन्या पडी घी यहां पैठा॥ ४१। ग्रीर उस ने फान्या का द्वाय पकड़को उस से कहा तालिया कूमी अर्थात् दे कन्या में तुभा से कहता हू उठ ॥ विवार के दिन में उस नगर की दशा से सदीम

वह वारह वरस की थी . थार वे ग्रत्यना विस्मित धुर ॥ ४३ । यर उसंने उन की दृढ़ खाद्या दिई कि यह बात की ईन जाने थै। र कहाँ कि कन्या की कुछ खाने की दिया नाय ॥

ई - यीशु वहां से जाके अपने देश में आया श्रीर उस के शिष्ट्य उस के पीके द्या लिये ॥ २। विधान की दिन वर्ष सभा की घर में उपदेश करने लगा थै।र बहुत लोग सुनके ग्रचंमित द्या बोले इस की बड़ वाते कहां से हुई ख़ीर यह कीन सा जान है जा उस की दिया गया है कि रेसे ग्रायचर्य कर्मा भी उस के हाथों से किये जाते हैं ॥ ३ । यह क्या वर्द्ध नहीं है मरियम का पुत्र श्रीर याकूब श्रीर येश्मी श्रीर यिष्ट्रदा श्रीर श्रिमोन का भाई ग्रीर क्या उस की विडिने यहां हमारे पास नहीं हैं . से। उन्हों ने उस के विषय में ठीकर खाई॥ 🞖 । योशु ने उन से कहा भविष्यद्वक्ता अपना देश थीर अपने कुटुम्ब थीर अपना घर छोड़को थीर कहीं निरादर नहीं द्वाता है ॥ ५ । ग्रीर वह वहां कोई याश्चर्य कर्मा नहीं कर एका क्षेत्रल घोडे रागिया पर टाथ रखकी उन्हें चगा किया ॥ ६ । श्रीर उस ने उन के खांबरवास से अवंभा किया थीर चहुं खार के गांवों में उपदेश करता फिरा ॥

9। थ्रीर बद बारह शिष्यों की अपने पास युलाके उन्हें दो दी करके क्षेत्रने लगा थीर उन की श्रशुद्ध भूता पर श्रीधकार दिया ॥ ६ । थै।र उस ने उन्दे खाँचा दिई कि मार्ग के लिये लाठी क्षेड़के खैार कुछ मत लेखो न कोली न राटी न पट्छ में पैसे॥ ए। परन्तु ज़ते पहिना श्रीर दो श्री मत पहिना॥ १०। थीर उस ने उन में कहा जहां कहीं तुम किसी घर में प्रवेश करे। जब लें। वहां से न निकला। तब लों उसी घर में रदे।॥ ११। जी कोई तुम्हें ग्रह्ण न करे थीर तुम्हारी न धुने वहां से निकलते हुए उन पर साची दोने की लिये श्रापने 'यांत्रों की नीचे की धूल काढ डाला . में तुम से सच कहता हूं कि

थे। उन्हों ने निकलके परचाताप करने का उपदेश किया॥ १३। थीर बहुतेरे भूतों की निकाला थीर ब्रहुत रेागियों पर तेल मलके उन्हे चंगा किया॥

१४ । देराद राजा ने योशु की कीर्ति मुनी क्योंकि उस का नाम प्रसिद्ध दुया थीर उस ने कटा योदन वर्षातसमा देनेहारा मृतको में से जी उठा है इस लिये ग्राश्चर्य कर्म उस से प्रगट दोते है। १५। बीरों ने कहा यह एलियाइ है बीरों ने कहा भविष्यद्वक्ता चै अध्यवा भविष्यद्वक्ताओं में से एक के समान है ॥ १६ । परन्तु हेरोद ने सुनके कहा जिस योद्यन का मैं ने सिर कटवाया सोई दे वट मृतकों में से की उठा है। १९। क्योंकि हेरोद ने ग्राप अपने भाई फिलिप को स्त्री देरीदिया के कारण जिस से उस ने विवाद किया था सागी की भेजके योद्दन की पकड़ा या थ्रीर उसे बन्दीगृह में बांधा था॥ १८। क्योंकि योइन ने हेरीद से कहा था कि ष्यपने भाई की स्त्री की रखना तुम की उचित नहीं है।। १९। हेरेरिया भी उस से देर रखती थी खीर उसे मार डालने चाहती थी पर नहीं सकती थी॥ 🕫। क्योंकि देरोद योदन की धर्मी थ्रीर पवित्र पुष्प जानको उस से हरता था ख्रीर उस की रजा करता था थार उस की सुनके बहुत वाती पर चलता था थीर प्रसन्नता से उस की सुनता था॥ २१। परन्तु जब अवकाण का दिन दुआ कि देरीद ने अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों थीर सहस्रपतियों क्षीर ग्रालील के बड़े लोगों के लिये वियारी बनाई॥ २२। श्रीर जब चेरादियाकी पुत्रीने भीतर आ नाच कर हेरीद की धीर उस के स्मा बैठनेहारी की प्रसन्न किया तथ राजाने कन्या से कदा जी कुछ तेरी इच्छा द्वीय सा मुक्त से मांग थ्रीर में तुसे देवगा ॥ रेहे। खीर एस ने एस से किरिया खाई कि मेरे याघे राज्य सों को कुछ हू मुक्क से मांगे मे तुके

व्यथका श्रमारा की देशा सहने योग्य होगी ॥ १२ । | हूं कि व्याप योहन व्यक्तिसमा देनेहारे का सिर चाल में श्रभी मुभे दीजिये॥ २६ । तय राजा श्रांत उदास प्रया परन्तु उस किरिया के श्रीर अपने संग यैठने-हारी के कारक उसे ठालने नहीं चाहा॥ ने । बीर राजा ने तुरन्त पष्टकर की भेजकर योदन का सिर लाने की खाचा किई॥ २८। उस' ने जाके बन्दी-गृह में उस का सिर काटा बीर उस का र्धिर पाल में लाके कन्या की दिया श्रीर कन्या ने उसे अपनी मां को दिया॥ २०। उस के जिल्ल यह सुनको आये श्रीर उस की खोच की उठाके कथर में रखा॥

> ३०।, प्रेरितों ने योशु पास एकट्टे दे। इस से मय कुछ कद दिया उन्दों ने बचा बचा किया श्रीर क्या क्या सिखाया था॥ ३१। उस ने उन से कदा तुम आप स्कान्त में किसी जंगली स्थान में आके घोडा वियाम करो . खोंकि वदुत लेगा खाते जाते चे थ्रीर उन्देखाने का भी प्रयंकाण न मिला॥ ३२। से। व नाव पर चढके जगली म्यान में स्कान्त में गये॥ ३३ । श्रीर लेगों ने उन की जाते देखा श्रीर यहुतों ने उसे चीन्दा श्रीर पैदल सय नगरों में से उधर, दौडे खार उन के खारा वक्के उस पास एकट्टे हुए ॥ ३४ । योश ने निकलके वही भीड का देखा थीर उस की उन पर दया ग्राई क्योंकि वे विन रखवाले की भेड़ों की नाई ये थैं।र यह उन्हें यहुत सा उपदेश देने लगा ॥

३५। जब अबेर दे। गई तब उस के जिल्पों ने उस पास आ कहा यह तो जंगली स्थान है स्त्रीर अवेर दुई है। ३६। लोगों की विदा की जिये कि वे चारों खोर के गांवां खेर वस्तियों में जाके श्रपने लिये राटी माल लेवें क्योंकि उन के पास कुछ खाने को नहीं है॥ ३७। उस ने उन को उत्तर दिया कि तुम उन्दें खाने की देश्रो . उन्दों ने उस से कहा क्या एम जाके दे सी मूकियों की राटी मेल लेवें देकंगा॥ । उस ने वाहर जा श्रापनी माता से हैंगर उन्हें खाने की देवें॥ ३८। उस ने उन से कहा कहा में स्था मांगूगी . वह बोली योइन वर्षातसमा तुम्हारे पास कितनी राटियां है जाके देखा . उन्हों वेनेदारे का सिर्ण २५। उस ने तुरन्त उतायली से ने व्यूमको कदा पांच श्रीर देा मकली ॥ ३९। तव राजा के पास भीतर का बिन्ती कर कहा में चाहती उस ने सब लोगों को हरी घास पर पाति पाति

पचास पचास करके पाति पाति बैठ गये॥ ४१। सीर उस ने उन पांच राष्टियां शीर दे। मकलियां क्रमा सब चरा दुए। को से स्वर्ग को योर देखके धन्यवाद किया थै।र राटियां ताडके पापने शिष्यों का दिई कि लोगी के आगो रखें थार उन दा महालियों का भी सभी में बांट दिया॥ ४२। से। सब खाके तृप्त दूर॥ **४३। श्रीर उन्दों ने रेगिटेयों के टकड़ों की श्रीर** मक्लिया की वारह टाकरी भरी उठाई ॥ ४४। जिन्हों ने राठी खाई सा पांच सहस पुरुषों की याटकल घो ॥

४५ । तथ योशु ने तुरन्त अपने शिप्यों की दृढ थाजा दिई कि जब ली में मेगोों की बिदा कर तुम नाव पर चडके मेरे बागे उस पार वैतरीया नगर की जास्रो ॥ ४६ । यह उन्दें यिदा कर प्रार्थना करने का पर्व्यत पर गया॥ ४९। मांभ की नाव समुद्र के बीच में थी थार योश भूमि 'पर अकेला था॥ ४८। श्रीर उस ने शिप्यों की खेदने में व्याकुल देया वर्षें-कि ययार उन के मन्मुख की घी खीर रात के चीचे पदर की निकट घट ममुद्र पर चलते दुए उन की पाम खाया थार उन के पाम में हाके निकला चाइता था ॥ ४९ । पर उन्टों ने उसे मसुद्र पर चलते हराके ममका कि प्रेत है थीर चिल्लाये क्योंकि व सव उमे देराके घवरा गये ॥ ५०। यह तुरना उन में है क्योंकि मनुष्यों की बाजाबी की धर्मीपदेश ठइ-यात करने जा। श्रीर उन में कहा काठम यांधा मे ह डरा मत । ५१। तब यह उन पाम नाव पर चका थै।र ययार धम गर्ड श्रीर वे व्यवने अपने मन में प्रत्यना विम्मित प्रीर प्रचीमत हुए॥ ५२। वर्षीकि उन्टों का मन कठार था इस लिये उन राटियों के श्राण्चर्य कर्म से उन्हें ज्ञान न हुआ ॥

**५३ । वे पार उत्तरके जिनेमरत देश में पटुचे थै।र** लगान फिया ॥ ५४ । जब वे नाव पर से उतरे तब

बैठाने की आजा उन्हें दिने ॥ ४०। वे सी सी थीर वालारों में रखके उस से बिन्ती किई कि वे उस के यस्त्र के खांचल की भी कुर्व थीर जितनी ने उसे

9. त्व फरीशो लेगा कीर कितने अध्यापक को यिक्शलीम से आये घे यीशु पास एक द्वे हुए ॥ २ । उन्हों ने उस के कितने शिष्यों का अशुद्ध अर्थात चिन धीये राघी से राटी खाते देखको देग्य दिया ॥ ३ । क्योंकि फरीशी श्रीर सब यिट्टी लाग प्राचीनों के व्यवहार धारण कर सब लीं यव से टाथ न धोवे तव ली नहीं खाते हैं। ४। थीर याजार से श्राक्षे जब लें स्त्रान न करें तब में नहीं खाते हैं और बहुत और बार्त हैं की उन्दों ने मानने की ग्रहण किई हैं जैसे कटोरी थीर वर्तनां थीर षालियां थीर खाटों की धीना॥ Y। ये उन फरीशियों श्रीर अध्यापकों ने उस से पूका कि स्नाप के शिष्य लेगा क्यों प्राचीनी के व्यवहारीं पर नहीं चलते परन्तु विन धीये हाथी ने रीटी खाते हैं। ६। उस ने उन की उत्तर दिया कि विश्रवाह ने तुम कपटियों के विषय में भविष्य-द्वाकी अच्छी कही जैसा लिखा है कि ये लेगा देंडीं से मेरा खादर करते हैं परन्तु उन का मन मुक्त से दूर रहता है ॥ 9 । पर व वृथा मेरी उपासना करते राके मियाते है। 🕒। क्योंकि तुम ईश्वर की श्राद्धा का काडके मनुष्यों के व्यवदार धारण करते दा जैसे वर्तनीं थार कटोरीं की धीना . थीर ऐसे ऐसे बहुत थीर काम भी करते हो।। ए। श्रीर उन ने उन से करा तम अपने व्यवसार पालन करने की ईश्वर की क्राचा भली रीति से टाल हेते हा ॥ १०। क्योंकि मुसा ने कटा अपनी माता थीर अपने पिता का ब्राटर कर ग्रीर की कोई माता श्रयवा पिता की नोगों ने तुरन्त यीशु की चीन्टा ॥ ५५ । श्रीर श्रास- निन्दा करे से मार डाला जाय ॥ ११ । परन्तु तुम पाम के मारे हैं ज में दी हकी लहां मुना कि यह वरों करते है। यदि मनुष्य अपने माता अथवा पिता से है तहां राशियों की खाटों पर ले जाने लगे। ५६। कहे कि जा कुछ त्भ का मुभ से लाभ होता सा ग्रीर जदां लटां उस ने वस्तियों प्रथवा नगरा प्रथवा | कुर्वान श्रर्थात् सकल्प किया गया है ता वस ॥ गांधीं में प्रयेश किया तहां उन्हों ने रािंगयां का। १२। श्रीर तुम उस का उस की माता श्रधवा उस

के पिता के लिये थीर कुछ करने नहीं हैते ही ॥ १३ । से तुम ग्रपने व्यवहारी से जिन्हे तुम ने ठद-राया है ईफ़दर के बचन की उठा देते हो थीर गेरी रेसे बहुत काम करते हो।

१४ । क्रींर उस ने सब सागी की स्वयने/प्रास बुलाके उन से कहा तुम सब मेरी सुना और यूँभी। १५ । मनुष्य के बाहर में की उस में समाधे ऐसा कुछ नहीं है जो उस का अर्पायत्र कर सकता है परन्त् कीं कुछ उस में में निकलता है साई है वी मनुष्य क्ता अपवित्र करता है ॥ १६। यदि किसी की भुनने के कान ही ता हुने ॥ १९ । जब बह लोगों के पास से घर में आया तब उर्च क जिल्लो ने इस ट्रुप्टान्त के विषय में उस से पूका॥ १८। उस ने उन स कदा तम भी वया के निर्वृद्धि हो । वया तुम नहीं यूकते द्या कि जो कुछ बादर से मनुष्य में समाता दें सा उस को अपवित्र नहीं कर सकता है ॥ १९। कोंकि बद्द उस को मन में नहीं परन्तु पेट में समाता है क्षीर संदास में गिरता है जिस से सब भाजन गृह द्याता है ॥ २०। फिर उस ने कहा जो मनुष्य में से निकलता है सोई मनुष्य की व्यवित्र करता है। २१। क्योंकि भीतर से मनुष्या के मन से नाना भाति की वरी चिन्ता परस्त्रीगमन व्यभिचार नर्राष्ट्रंसा॥ २२। चोरी लेम था दुष्टता थार, इल लुचपन जुट्टांष्ट ईन्दर की निन्दा स्रोभमान श्रीर सद्दानता निकलती है ॥ २३ । यह सब बुरी बार्त भीतर से निकलती हैं ग्रीर मनुष्य की श्रयवित्र करती है॥

२४। योश वहां से उठके सार श्रीर सीदान के रिवानों में गया श्रीर किसी घर मे श्रवेश करके चाहा कि कोई न जाने परन्तु वट किय न सका ॥ २४। कोंकि सुरामेनिकिया देश की एक युनानीय मत माननेवाली स्त्री जिस की बेटी की पशुद्ध मृत लगा या उस का चर्चा सुनको आई थीर उस के पार्थी पड़ी ॥ रेई । श्रीर उस से खिन्ती किई कि आप मेरी वेटी से भूत निकालिये॥,२७। यीशु ने उस से कहा लडकों की परिले तृप दाने दे खींकि लड्कों की रोटी लेके कुत्तों के यागे फैंकना प्रक्ला नहीं है॥

ताभी कुते मेज के नीचे घालकों के चूरचार खाते हैं॥ रेए। उस ने उस से कहा इस वात की कारण चली जा मृत तेरी घेटी से निकल गया है ॥ ३०। से। उस ने आपने घर लाके भूत का निकले दुर छै। व्यपनी बेटी के। खाट पर लेटी दुई पाई ॥

३१। फिर वह सार थीर सीदान के सिवानां से निकलके दिकापिल के सिघानी के घीच में देखे गालील के चमुद्र के निकट याया ॥ ३२ । थ्रीर लेगों ने एकं छाँचरे मातले मन्त्य की उस पास लाके उस से विन्ती किई कि श्राप इस पर दाच रिवर्षे॥ ३३। उस ने उस का भीड़ में में एकान्त से जाके प्रापनी रंगालियां रस के काने। में डाली कीर प्रकके उस की जीम कुई ॥ ३४ । थ्रीर न्यर्ग की ग्रीर देखके लंबी सांस भरके उस से कहा इफातह अर्थात् खुल जा ॥ ३५। श्रीर तुरना उस के कान खुल गये थीर उस की जीभ का वंधन भी खुल गया थार घट गुह रीति से बालने लगा ॥ ३६ । तय योश ने उन्दें चिताया कि किसी से मत कहा परन्तु जितना उस ने उन्हे चिताया उतना उन्दो ने यहुत श्रीधक प्रचार किया॥ ३९। थार व यत्यना यचभित हो बोले उम ने सब कुछ श्रच्छा किया है यह यदिशें की मुनने श्रीर गुंगों की वालने की शक्ति देता है॥

C. उन दिनों में जब बड़ी भीड दुई थ्रीर उन के पास कुंक खाने की नहीं था तय योशु ने अपने शिष्यों की अपने पास युला-के उन मे कदा ॥ २। मुभी इन लेखी पर दया खाती है क्योंकि ये तीन दिन से मेरे संग रहे हैं श्रीर उन के पास कुछ खाने की नहीं है। इ। जी मै उन्हे भावन विना अपने अपने घर जाने का विदा अर्थ ता मार्ग में उन का बल घट जायगा वयेंकि उन में से को ई को ई दूर से आये हैं ॥ 🞖 । उस के शिष्यों ने उस की उत्तर दिया कि यहां जंगल मे कहां से कोई इन लोगों को रोटी से तुप्त कर सके॥ ४। उस ने उन से पूका तुम्हारे पास कितनी रेाटियां हैं. उन्दों ने कहा सात ॥ ६ । तथ उस ने लोगों की २८। म्ही ने उस की उत्तर दिया कि सच है प्रमु मूमि पर बैठने की आचा दिई श्रीर उन सात रीटियी

को लेके धन्य मानके ती ड़ा थीर अपने शियों की दिया कि उन के आगे रखे थीर शियों ने लेगों के आगे रखा थीर शियों ने लेगों के आगे रखा थे। उन के पास थीड़ी सी क्रोटी मक्रित्यां भी थी थीर उस ने धन्यवाद कर उन्हें भी लेगों के आगे रखने की ख़ाज़ा किई ॥ ६ । से वि खाके तृप्त दुए थीर लें। दुकड़े बच रहे उन्हें ने उन के सात टीकरे उठाये॥ ए। जिन्हों ने खाया से चार सहस पुरुषों के अटकल थे थीर उस ने उन की विदा किया॥

१०। तय यह त्रस्त श्रपने श्रियों के स्या नाय पर चळके दलमनूषा नगर के सियाने। में श्राया ॥ १९। श्रीर फरोशों लाग निकल श्राये श्रीर उस से वियाद करने लगे श्रीर उस की परीक्षा करने का उस से श्राया ॥ १२। उम ने श्रपने श्रातमा में श्राय मारके करा इस समय के लाग ध्यों चिन्ट टूंठते हैं. में तुम से सच करता हूं कि इस समय के लागों को कीई चिन्ट नहीं दिया जायगा ॥ १३। श्रीर यह उन्हें हो। इसे नाय पर फिर चठके उस पार चला गया ॥

१४। ग्रिप्य सोग रोटी लेना भूस गर्व और नाय पर उन के साथ गक रोटो से ग्राधिक न भी ॥ १५। भीर उस ने उन्हें चिताया कि देशी फरीशियों के खमीर में क्षार देरोद के ग्रमीर में वीक्स रही ॥ १६ । घे स्नापम में विचार करने लगे यह इस लिये है कि हमारे पास रोठी नहीं है ॥ १९ । यह नानके योशुने उन से कहा सुम्हारे पास रेाटी न होने के कारण शुम वर्षो श्रापस में विचार करते है। वया तुम प्रव लों नही व्रुक्ती थीर नही समकते हैं। प्या तुम्दारा सन ग्रय सी कठोर 🖣 ॥ १८ । ग्रांखी रत्ते हुए यया नहीं देखते ही खीर कान रहते हुए यया नहीं सुनते है। श्रीर यया स्मरक नहीं करते है। ॥ १९। अय मे ने पांच सहम के लिये पाच रोटी तो ही राय तुम ने टुकड़े। की कितनी टीकरियां भरी उठाई . उन्दों ने उस से कहा बारह ॥ २०। थ्रीर जब चार मदस के लिये सात राटी तय तुम ने टुकड़ों के कितने टीकरे भरे उठायें . व वीले सात ॥ २१ । उस ने उन से कहा तुम क्यों नही समभते है। 🕛

रेरे। तब यह बैतसैदा में आया श्रीर लोगों ने एक श्रेंधे की। उस पास ला उस से बिन्ती किई कि उस की। कूर्व ॥ रेरे। वह उस श्रधे का हाथ पकड़- के उसे नगर के बाहर ले गया श्रीर उस के नेत्री पर धूक्र उस पर हाथ रखके उस से पूका क्या तू कुछ देखता है ॥ रेरे। उस ने नेत्र उठाके कहा में वृद्धी की नाई मनुष्यों की। फिरते देखता हू ॥ रेरे। तब उस ने फिर उस के नेत्रीं पर हाथ रखके उस में नेत्र उठवाये श्रीर यह चगा ही गया श्रीर सभी की। फरकाई स देखने लगा ॥ रेरे। श्रीर उस ने उसे पर कहके घर भेजा कि नगर में मत्र जा श्रीर नगर में किसी से मत कहा ॥

रें 9। योगु श्रीर उस के जिप्य कैसरिया फिलिपी के गांधा में निकल गये और मार्ग में उस ने अपने जिप्यों स पूका कि लोग क्या करते हैं मैं कीन हू॥ २८। उन्दा ने उत्तर दिया कि वे आप को योचन व्यपितसमा देनेदारा करते हैं परन्तु कितने रिल्याह करते हैं खार कितने भविष्यद्वक्ताओं में से एक करते हैं। रें । उस ने उन से करा तुम क्या करते हैं। में कीन हूं . पितर ने उस की उत्तर दिया कि आप खीष्ट हैं ॥ ३०। तब उस ने उन्दे हुड़ खाजा दिई कि मेरे विषय में किसी से मत करों।

३१। यार वह उन्हें बताने लगा कि मनुष्य के पुत्र का अवश्य है कि बहुत दु ख उठावे थार प्राचीना थार प्रधान यानको थार अध्यापकों से तुच्छ किया जाय थार मार डाला जाय थार तीन दिन के पीछे जी उठे ॥३२। इस ने यह बात रालको कही थार पितर उने लेके उस की डांटने लगा ॥३३। उस ने मुह फरके थार अपने थियों पर हाए करके पितर की डांटा कि हे थैतान मेरे साम्डने से दूर हा क्योंकि तुमें ईश्वर की बातों का नहीं परन्तु मनुष्या की बातों का सीच रहता है ॥

३४। उस ने ख्रापने शिष्यों के स्या लेगों। की ख्रापने पास युलाके उन से कहा जो कोई मेरे पीहे ख्राने चाहे से ख्रापनी इच्छा की मारे ख्रीर ख्रपना क्रूण उठाके मेरे पीहे खावे॥ ३५। क्योंकि जो कीई ख्रपना प्राण युचाने चाहे से उसे ख्रीयेगा परन्तु जो

काई मेरे खार पुरमाचार के लिये अपना प्राण खाये की उसे बचावेगा ॥ ३६। यदि मनुष्य सारे जगत की प्राप्त करे खार अपना प्राण गंवाये तो उस की क्या लाभ होगा ॥ ३०। अण्या मनुष्य अपने प्राण की सन्ती क्या देगा ॥ ३८। की कोई इस समय के व्यभिचारी खार पापी लागा के बीच मे मुक्त से खार मेरी वातो से लजावे मनुष्य का पुत्र भो जब बह पवित्र दूतो के सग अपने पिता के रेश्वर्ष्य में खायेगा तब उस से लजावेगा ॥

टे. यी शु ने उन से कहा में तुम से सच कहता हूं के जी यहा खड़े हैं उन में से कोई कोई हैं। के जब ला ईख्वर का राज्य पराक्रम से खाया हुआ न दखें तब ली मृत्यु का स्वाद न चीखीं।

२। इ. दिन के पोहे योगु पितर थै।र यासूव थीर योदन की लेके उन्हें असी कचे पर्ध्वत पर एकान्त में ले गया थीर उन के आगे उस का यप व्यदस गया ॥ ३ । श्रीर उस का वस्त्र चमकने सगा थीर पाले को नाई खरित उजला पुथा जैसा के ाई धोवो धरतो पर उजला नही कर सकता है ॥ 🞖 । श्रीर मुसा के स्वा शिलयाह उन की दिखाई दिया भीर वे योशु के स्ता वात करते थे॥ ५। इस पर पितर ने यांग्रु स कहा दे गुस दमारा यदा रहना ष्रका है . इस तोन होरे बनाबे एक ग्राप के लिये रक मूसा के लिये श्रीर एक रालियाद के लिये॥ ई। वह नहीं जानता या कि क्या कहे क्यों कि व बदुत हरते थे॥ ७। तब एक मेघ ने उन्दे का लिया श्रीर उस मेघ से यह शब्द दुखा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उस को सुना॥ 🕻। श्रीर उन्हा ने ग्रसानक चारा क्षोर होष्ट कर योगु का क्षेत्रक क्रपने सम बीर किसी की न दखा॥ ९। जब द्व उस पर्व्यंत से उतारते घे तब उस ने उन की माचा दिई कि जब लों मनुष्य का पुत्र मृतकों,में से नहीं जी उठे तव लां जा तुम ने देखा है से। किसी से मत कही ॥ १०। उन्हाने यह यात अपने ही में रखके आपस में किया कि मृतकों में से सी उठने का आर्थ क्रया दें॥

११। ग्रीर उन्हों ने उस से पूका अध्यापक लाग क्यों कहते है कि गलियाह की पहिले ग्राना होगा। १२। उस ने उन की उत्तर दिया कि सच है गलि-याह पहिले ग्राके सब कुछ सुधारेगा . ग्रीर मनुष्य के पुत्र के विषय में क्यों कर लख्या है कि यह बहुत दुःख उठावंगा ग्रीर तुच्छ किया जायगा। १३। परन्तु में तुम से कहता हूं कि गलियाह भी ग्रा चुका है ग्रीर जैंसा उस के विषय में लिया है तैसा उन्हों ने उस से जो कुछ चाहा से किया है।

१४। उस ने शियों के पास ग्रा यहत लोगों की उन को चारा ग्रार ग्रीर ग्रध्यापकों का उन संविवाद करते द्वर देखा ॥ १५ । सब लोग उसे देखते हो विस्मित हुए श्रीर उस की श्रीर दी इके उसे प्रकास किया॥ १६ । उस ने ग्रध्यापकी से पूछा तुम इन से किंच वात का विवाद करते दें। ॥ १७ । भीड़ में से एक ने उत्तर दिया कि दे गुरु मे अपने पुत्र की जिसे ग्राम भूत समा है आप के पास लाया हू॥ १८। मेत उर्वे जहा पकडता है तहां पटकता है भार बेंद मुद्द से फेन बहाता थीर श्रपने दांत पोसता दे कार सूदा जाता दे कीर में ने ग्राप की शिष्यों से कहा कि उसे निकाले परन्तु व नही सके ॥ १९ । योशु ने उत्तर दिया कि दे खाँवश्वाची लोगो में कव की तुम्दारे स्मा रहूगा श्रीर कव की तुम्हारी सट्गा . उस की मेरे पांच लाखी ॥ २० । वे उस की उस पास लाये श्रीर जब उस ने उसे देखा तब भूत ने तुरन्त उस को मरोहा खीर वह भूमि पर ागरा भार मुद्द से फेन घटाते दुर लाटने लगा॥ २१। योगुने उस के पिता से पूछा यह उस की कितने दिना से दुश्रा . उस ने कदा वालकपन से॥ २२। भूत ने उसे नाथ करने की। बार बार स्नाता मे थ्री पानो से भी शिराया दै परन्तु जी खाप कुछ कर सकी तो इस पर दया अरको इसारा उपकार को जिये। २३ । यीशुने उस से कहा जी तू विश्वास कर सके तो बिश्वास करनेदारे के लिये सब कुछ दे। सकता है। 🛚 १४। तब बालक के पिता ने तुरन्त पुकारके रा राके कहा है प्रभु में विज्ञास करता है मेरे श्रीबच्छास का उपकार कोजिये॥ २५। अब योगु

उस ने खशुद्ध भूत की डांटके उस से कहा है गूंगों जाता है ॥ ३९ । योशु ने कहा उस की मत खर्जी विदिरे भूत में तुक्ते पाचा देता हू कि उस में से निकल था थीर उस में फिर कभी मत पैठ ॥ २६ । तय भूत चिल्लाके थीर बालक की बहुत मरोडके निकल श्राया श्रीर वालक मृतक के समान हो गया यहां ली कि बहुती ने करा घर तो मर गया है। 🔫। परन्तु यीश ने उम का राघ प्रमहके उसे उठाया क्षीर यह खड़ा हुका ॥ २८ । जय यीश घर में काया स्त उम के ग्रियों ने निराले में उस से पूका इस उस है एक का ठीकर खिलावे उस के लिये भला दीता भूत की को नहीं निकाल मके ॥ ℃ । उस ने उन में कहा कि जो इस प्रकार के है से प्रार्थना थीर उपवास विना थार किसी उपाय से निकाले नहीं जा सकते है ॥

क्रीर यह नहीं चाहता घा कि कोई जाने ॥ ३१। क्योंकि उस ने धपने शिष्यों की उपदेश है उन से कहा मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के राघ में पकडवाया जायगा भार वे उस की मार हालेगे थार बद मरके तीमरे दिन जी उठेगा ॥ ३२। परन्तु उन्दा ने यद वात नहीं समभी थीर उस से पूकने की डरते थे॥

३३। घट कफनीटुम में स्नाया स्नार घर मे पहुच-के शियों से पूड़ा मार्ग में तुम आपस में किस यात का विचार करते थे ॥ ३४। व चुष रह क्योकि मार्ग में उन्दों ने प्रापम में इसी का विचार किया पा कि एम में से यहा कीन है ॥ ३३ । तय उस ने घैठके यारह शिप्यों की यूलाके उन से कहा यदि कीई प्रधान हुया चारे तो सभी है होटा बीर सभी का नेयक देशा। । ३६। यार उम ने एक यालक की सेक उन के घोच में यहा किया कीर उसे गोदी में लें उन से फदा ॥ ३७। जी कीई मेरे नाम से ऐसे यालको में से एक की ग्रहण करे बद मुक्ते ग्रहरा करता है थार का काई मुक्त ग्रष्टण करे घए मुक्ते नही परन्तु मेरे भेजनेदारे की ग्रद्धण करता है।

३८। तय योष्टन ने उस की उत्तर दिया कि हे

ने देखा कि बहुत लोग एकट्ठे दैंहि थाते हैं सब | बीर हम ने उसे वर्जा खोकि वह हमारे पीछे नही क्योंकि कोई नहीं है की मेरे नाम से आश्चर्य कर्म करेगा थार शोघ्र मेरी निन्दा कर सकेगा॥ ४०। जा इसारे विक्द्व नहीं है का इसारे ब्रोर है॥ ४१। जी कीई मेरे नाम से एक कटोरा पानी तुम की इस लिये पिलाव कि स्तीष्ट के हा मै तुम से सब कहता हू वह किसी रीति से अपना फल न खोबेगा ॥ ४३। परन्तु जी कोई उन कोटो में से जी मुक्त पर विश्वास करते कि चक्की का पाट उस के गले में बांधा जाता थीर यह समुद्र में डाला जाता ॥ ४३ । जी तेरा द्वाय तुमी ठीकर खिलावे ते। उसे काट डाल . टुख्डा दें। क र्जावन में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है कि ३०। व यहां से निकलके गालील में द्याके गये दे राष्ट्र रहते हुए तू नरक मे अर्थात् न बुक्तनेहारी श्राम में जाय ॥ ४४ । बदा उन का कीड़ा नहीं मरता थार याग नहीं युक्तती॥ ४५। थीर की तेरा पांव तुमें ठोकर खिलांघे ते। उसे काट डाल . लंगड़ा दाक जीवन में प्रविश करना तेरे लिये इस से भंता र्द कि दो पाव रहते हुए तू नरक मे अर्थात् न घुभने-रारी थाता में डाला जाय ॥ ४६ । जर्दा उन का की हा नहीं मरता थार बाग नही बुक्ती ॥ ४७। थार जा तेरी यांख तुभी ठीफर खिलावे ता उसे निकाल डाल . काना हाके ईंग्वर के राज्य में प्रवेश करना तेरे लिये इस से भला है कि दो ग्राखें रहते हुर मू नरक की आग में डाला जाय॥ ४८। जदां उन का कीड़ा नहीं मरता थार बाग नही युक्तती॥ 8: । वयोकि एर एक जन आग से लोखा किया जायगा ग्रीर घर एक विल लाग से लागा किया जायगा॥ ५०। सीर्ण श्रच्छा है परन्तु यदि सीर्ण श्रलांका दे। जाय ते। किस से उस की स्वादित करेगो . श्रंपने में लोख रखें। श्रीर श्रापस में मिले रहें।॥

१०. यी शु बहां में उठके पर्दन के उस गुर दम ने किसी मनुष्य की जी दमारे पीके नहीं सियाना में आया थीर यहुत लेगा किर दस पास भाता है श्राप के नाम से भूतो की निकालते देखा एक है याये थीर उस ने श्रपनी रीति पर उन्हीं की फिर उपनेश दिया॥ २। तब फरीशियों ने उस पास या उस की परीक्षा करने की उस से पूछा क्या प्रापनी स्त्री की त्याग्रना मनुष्य की उचित है कि नहीं। ३। उस ने उन को उत्तर दिया कि मूसा ने तुम की क्या श्राचा दिई॥ 🞖। उन्हों ने कहा सूमा ने त्याग-पत्र लिखने श्रीर स्त्रो की त्यागने दिया ॥ ५ । यीशु ने उन्हे उत्तर दिया कि तुम्हारे मन की कठारता के कारग उस ने यद याजा तुम की लिख दिई॥ ६। परन्तु सृष्टि के आरंभ से ईश्वर ने नर खार नारी करके मनुष्यों के। उत्पन्न किया ॥ ७। इस ऐतु से मनुष्य श्रपने माता पिता की छीडकी श्रपनी स्त्रों से मिला रहेगा स्रीर वे होनी एक तन देशो ॥ ८। से व आरो दो नदीं पर एक तन दे॥ ए। इस लिये जा कुछ ईश्यर ने जाडा दै उस का मनुष्य यालगान करे॥ १०। घर में उस के शियों ने फिर इस बात को विषय में उस से यूका ॥ ९९। उस ने उन से कादा जी कीई श्रपनी स्त्रों की त्यामके दूसरी से विवाह करे से। उस के विस्तु परस्त्रीग्रमन करता है।। १२। कीर यदि स्त्री अपने स्वामी की त्यासकी दूसरे से विवार करे ते। वह व्यभिचार करती है॥

१३। तब लोग कितने बालको को योगु पास लाये कि वह उन्हें कूबे परन्तु शिय्यों ने लानेहारी की डांटा ॥ १४। यागु ने यह देखको अप्रसन्न हा उन से कहा बालको का मेरे पास आनं हो और उन्हें मत बर्जी क्योंकि ईश्वर का राज्य ऐसी का है ॥ १५। में तुम से सब कहता हूं कि की कोई ईश्वर के राज्य की बालक की नाई ग्रहण न करे वह उस में प्रवंश करने न पावेगा ॥ १६। तब उस ने उन्हें ग्रादी में लेके उन पर हाथ रखके उन्हें ग्रासीस दिई॥

१९। जब वह मार्ग में जाता था तब एक मनुष्य उस की थोर दीड़ा थीर उस के आगे घुटने टेकके उस से पूछा है उत्तम गुरु अनस्त जीवन का अधि-कारी होने की में क्या कई ॥ १८। योशु ने उस से कहा तू मुक्ते उत्तम क्यों कहता है. कीई उत्तम नहीं है कीवल एक अर्थात् ईप्रवर ॥ १९। तू खोजाओं की सालता है कि परस्त्रीगमन मत कर नरिहसा मत कर चोरी मत कर मूठी साक्षी मत है ठगाई मत कर अपने माता पिता का आदर कर ॥ २०। उस ने उस की उत्तर दिया कि है गुरु इन सभी की में ने अपने सड़कपन से पालन किया है ॥ २१। योशु ने उस पर हुए कर उसे प्यार किया और उस से कहा तुमे एक वात की घटी है. जा जी कुछ तेरा है से वेचके कगालां की है और तू स्वर्ग में धम पांच्या और आ कूम उठाके मेरे पी है हो ले ॥ २२। वह इस वात से अपस्त्र हो उदास चला गया क्यों कि उस की बहुत धन था ॥

रेंदे। योशु ने चारा खार दृष्टि कर खपने शिखों से कहा धनवानों की ईण्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन होगा॥ रेंठे। शिख्य लेगा उस को वातों से ख़चिमत हुए परन्तु योशु ने फिर उन को उत्तर दिया कि है वालकों जो धन पर भरोसा रखते है उन्हों की ईख्वर के राज्य में प्रवंश करना कैसा कठिन है॥ रेंध्र। ईण्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से कट का मूई के नाकों में से जाना सहज है॥ रेंद्र। वे खत्यना खंडोमत हो खायस में योले तब तो किस का त्राया हो सकता है॥ रेंथे। योशु ने उन पर दृष्टि कर कहा मनुष्यों से यह खन-होना है परन्तु ईण्वर से नहीं क्योंक ईण्वर से स्व कुछ हो सकता है॥

रेंद्र। पितर उस से कहने लगा कि देखिये हम लगा सब कुछ छोड़के आप के पीछे हा लिये हैं ॥ रेंद्र। योशु ने उत्तर दिया में तुम से सब कहता हूं कि जिस ने मेरे और पुसमाचार के लिये घर वा भाइयों वा वहने वा पिता वा माता वा स्त्री वा लड़कों वा भूमि को त्यागा हो ॥ ३०। ऐसा कोई नहीं है जो अब इस समय में उपद्रव सहित सा गुणे घरी और मासपों और लड़कों और मासपों और लड़कों और भूमि को और परलाक में अनन्त जीवन न पावेगा ॥ ३१। परन्तु बहुतेरे जा अगले हैं पिछले होगे और जो पिछले हैं अगले होगे ॥

कर। तू मुक्त उत्तम क्या करता है . की दे उत्तम नहीं ३२। वे यिक्शलीम की जाते हुए मार्ग में श्रे है केवल एक अर्थात् ईश्वर ॥ १९। तू ओ दाओ और याशु उन के आगे आगे चलता था थीर वे की अल्ता है कि परस्त्रीगमन मत कर नरिहसा अर्चीमत हुए ग्रीर उस के पीढ़े चलते हुए उरते श्रे मत कर चोरी मत कर कूठी सादी मत दे ठगाई और वह फिर टारह शियों की लेके जी कुढ़ उस

पर द्वीनद्वार या थे। उन से कटने लगा ॥ ३३। कि देखा दम विरम्भतीम की जाते हैं थीर मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकी बीर श्रध्यापकी के राध पकडवाया जायगा भार वे उस का वध के याग्य ठएराके अन्य-देशियों के लाय सेपिंगे॥ ३४। थीर वे उस से उद्घा करेगे बीर केन्द्रे मारेगे बीर उस पर पूर्केंगे बीर उसे घात करेंगे श्रीर यह तीसरे दिन जी चठेगा ॥ 77 ३४ । तय जयदी के पुत्र याकूय थ्रीर ये। इन ने योगु पास था करा है गुरु हम चाहते है कि जो कुक इस मारी सा जाप इमारे लिये करें॥ ३६। उस ने उन में कहा तुम क्या चाहते ही कि मैं तस्दारे लिये कर ॥ ३७ । ये उस से योले इमें यह दीजिये कि पाप के एउयर्प में इस में से एक प्राप की दक्तिनी खोर खीर इमरा खाप की वाई खोर बैठे॥ ३८। योश ने उन से क्षण तुम नही ब्रमते कि वया मांगते हो . जिस कटारे से में पीता ह क्या तुम उस से पी सकते है। थार जा वयतिममा मे लेता ह क्या तुम उसे ले सकते हो ॥ ३९ । उन्हों ने उस से कटा एम सकते है . यीगु ने उन में कटा जिस कटोरे से में पीता हू उम से शुम तो पीछोगे थीर क्षा वर्षातममा में लेता हु उसे लेकामे ॥ ४०। परन्तु जिन्हों के लिये तैयार किया गया है उन्हें क्रीड फीर किमी की अपनी दृष्टिनी थीर अपनी द्याई ग्रीर बैठने देना मेरा खाँधकार नहीं है॥

४१। यह मुनके देशे जित्य यासूय थार याहन पर रिसियान नमें ॥ ४२। योशु ने उन की अपने पाम यूनाके उन से किशा सुम जानते ही कि जी अन्यर्शियों के यध्यज्ञ समके जाते से। उन्दी पर प्रभुता करते हैं भीर उन में के यह नीम उन्दी पर आधिकार रमते हैं। ४३। परन्तु तुम्हों में गेमा नहीं होगा पर की कीई तुम्हों में यहा हुआ जाहे से। तुम्हारा में यक होगा। ॥ ४४। खाँर की कीई तुम्हारा प्रधान हुआ जाहे से। मभी का दास होगा। ॥ ४५। यभीक मनुष्य का पुत्र भी में या करवाने की। नहीं परन्तु में या करमें की खीर यहतीं के उद्घार के दाम में याना प्राम देने की। यापा है।

४६ । ये यिरोधा नगर से प्राये खीर जय यद

थीर उस के शिष्य थीर बहुत लेगा यिरीदी से निकलते चे तब तीमई का पुत्र वर्तीमई एक ग्रंधा मनुष्य मार्ग की ख्रीर बैठा भीख मांगता था॥ ४९। घर यह सुनके कि योशु नासरी है पुकारने खीर कहने लगा कि हे दाजद के सन्तान योग मुक्त पर दया कीजिये ॥ ४८ । यहुत लोगों ने उसे डांटा कि घट चुप रदे परन्तु उस ने बहुत ग्राधिक पुकारा है दाखद के सन्तान मुक्त पर दया की जिये ॥ ४९ । तब यी शु यका रक्तर थीर उसे युलाने की कहा थीर लोगों में उस खंधे की युलाके उस से कदा काठस कर उठ यह तुभे युलाता है॥ ५०। यह श्रपना कपड़ा र्फेक्क उठा थीर योशु पास ग्राया ॥ ५१ । इस पर योगुने उस से कहा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिये करूं. याधा उसे से बीला है गुरु में व्यपनी दृष्टि पाक ॥ ४२ । यीभू ने उस से कटा चला जा तेरे विश्वास ने तुओं चंगा किया है . श्रीर वह तुरन्त देखने लगा थीर मार्ग मे यीश को पीड़े देा लिया॥

११ जिस्र ये यिक्शलीम के निकट अर्थात् केंतून पर्व्यंत के समीप वैतक्ताी क्षार वैद्यनिया गांधों पास पहुंचे तव उस ने अपने शिष्यों में से दी की यह कहके भेजा॥ २। कि जी गांव तुम्हारे सन्मुख है उस में जाग्री और उस में प्रवेश करते ही तुम एक गददी के घट्टी की जिस पर कभी काई मनुष्य नही चढा बंधे हुए पायोगो उसे खालके लायो। ३। बी तुम ये कीई करे तुम यह की करते हो तो कही कि प्रभु की इस का प्रयोजन है तय यह उसे तुरन्त यहां भेजेगा ॥ 🞖 । उन्हों ने जाके उस धन्ने की दो बाटी के सिरे पर द्वार की पास याच्य यधे दुग पावा थैार उस की खोलने लगे॥ ५। तय जो लीग यहां यहे थे उन में से कितनां ने उन से फरा कि तुम क्या करते दी कि बच्चे की खोलते धा ॥ ६ । उन्दें। ने जैसा यीश ने आन्ना किई वैसा उन से कदा तब उन्दों ने उन्दे जाने दिया॥ 9। थीर उन्हों ने बच्चे की यीशु पास लाक्षे उस पर श्रपने क्षपढे डाले भीग यह उस पर घैठा॥ ६। भीर घट्टत लेगों ने अपने अपने कपड़े मार्ग में घिछाये विकार ॥ ए। थ्रीर की लीग आगे पीके चलते थे छन्दीं ने पुकारके कहा जय जय धन्य वह जी पर-मेक्टर के नाम से खाता है। १०। धन्य दमारे पिता दासद का राज्य से। परमेश्टर के नाम से श्राता है . सब से अंचे स्थान से जयजयकार दीवे ॥ १९। यीश ने विश्वशलीम से आ मन्दिर में प्रदेश किया बार जब उस ने चारी खार सब बस्तु खाँ पर दृष्टि किई थीर संध्याकाल था चुका तब वह वारह शिप्यों के स्रा वैथिनिया का निकल गया।

१२। दूसरे दिन जब वे बैंग्रनिया से निकलते ग्रे तव उस की भूख लगी॥ १३। थीर बह पत्ते लगे हुए एक गूलर का वृक्ष दूर से देख्युके आया कि क्या जाने उस में कुछ पांचे परन्तु उस पास श्राको श्रीर कुछ न पाया केवल पत्ते . ग्रूलर के पक्तने का समय नहीं या॥ १४। इस पर योशुने उस वृक्त को कदा को ई मनुष्य फिर कभी तुक्त से फल न खाबे. छै।र उस के शिष्यों ने यह वात धुनी ॥

१५। व यिष्णलीम में आये खीर योश मन्दिर में जाये जो लोग मन्दिर में वेचते थै। माल लेते घे उन्हें निकालने लगा ख़ैार सर्रामों के पीठों की चीर कपोतीं के बेचनेहारीं की वैशिक्यों की उसट दिया॥ १६। ग्रीर किसी की मन्दिर के बीच से कोर्ह पात्र ले जाने न दिया ॥ १७। ग्रीर उस ने **उपदेश कर उन से कहा क्या नहीं लिखा है कि मेरा** घर सव देशों के लोगों के लिये प्रार्थना का घर कष्टावेगा . परन्तु तुम ने उसे डाकूखों का खेाट वनाया है ॥ १८ । यह सुनके अध्यापकों श्रीर प्रधान याजकों ने खोज किया कि उसे किस रीति से नाग करें क्योंकि वे उस से डरते थे इस लिये कि सव लाग उस के उपरेश से यचिमत हाते थे ॥ १९। जब र्याम हुई तब बह नगर से बाहर निकला॥

२०। भार की जब वे उधर से जाते चे तब उन्हों ने वह गूलर का वृत्त जड धे सूखा हुआ। देखा॥ ११। पितर ने स्मरण कर यीशु से कहा है गुरु देखिये यह ग्रूलर का वृक्ष जिसे आप ने साप दिया

थीर ग्रीरों ने ख़्ती से डालियां काठके मार्ग में कि ईक्टर पर विक्वास रखे। । 🔁 । क्योंकि में तुम से सच कहता हूं जो कोई इस पहाड़ से कहे कि चठ समुद्र में शिर पड शीर श्रापने सन में सहै ह न रखे परन्तु विश्वास करे कि जो मे कहता हू से ही जायगा उस की लिये जा कुछ यह कदेगा से है। जायगा ॥ २४ । इस लिये में तुम से कहता हूं जी कुछ तुम प्रार्थना करके मांगा विख्वास करे। कि इस पाचेरी तेर तुन्दें मिलेगा ॥ २५ । ग्रीर जब तुम प्रार्थना करने की खड़े दी तय यदि तुम्दारे मन में किसी की खोर कुछ द्याय ती जमा करी इस लिये कि तुम्हारा स्वर्गवासी पिता भी तुम्हारे अपराध क्रमा करे ॥ २६ । परन्तु जी तम कमा न फरी ती तम्हारा स्वर्गवासी पिता भी तुम्हारे श्रपराध तमा न करेगा॥ २९। वे फिर ग्रिस्मलीम में स्नापे स्नार जब बीझ मन्दिर में फिरता या तय प्रधान याजक ग्रीर क्षध्यापक श्रीर प्राचीन लेगा उस पास श्राये॥ २८। थीर उस से बाले तुओं ये काम करने का कैसा श्रिधिकार है थै। रये काम करने की किस ने तुक की यट ग्राधिकार दिया॥ २०। यीशु ने उन का उत्तर टिया कि मै भी तुम से गक बात पूर्वगा . तुम मुभी उत्तर देखी तो में तुम्दें बताई गा कि मुक्ते ये काम करने का कैसा प्राधिकार है ॥ ३०। योहन का व्रपतिसमा हैना का स्वर्ग की व्यच्या मनुष्यों की क्योर मे हुका सुक्ते उत्तर क्षेत्रो ॥ ३१ । तब वे क्रायम में विचार करने लगे कि जा इस कहें स्वर्ग की ग्रार से तो वट कदेगा फिर तुम ने उस का विश्वास क्यों नहीं किया ॥ ३२ । परन्तु जो एम कहें मनुष्यों की क्रीर से . तम्र उन्हें लोगों का डर लगा क्योंकि सय लेगा योष्टन की जानते घे कि निश्चय वह भविष्यद्वक्ताया ॥ ३३ । सा उन्दें। ने योगुकी उत्तर दिया कि इम नहीं जानते . यीशु ने उन्हें उत्तर दिया ते। मै भी तुम को नहीं बताता हूं कि मुक्ते ये काम करने का कैसा खाँधकार है।

१२ यी शु हृष्टांतों में उन से कहने लगा कि किसी मनुष्य ने दास्त्र की यूख गया है ॥ २२। योधु ने उन को उत्तर दिया वारी लगाई खाँर चहु श्रीर घेड दिया थार रस का

क्सा, कर श्रीर- इमें अपना निक भाग मानके ग्रह्या देना पर अपने मध पहिला है बेटी की बदला देकर -कर ॥ ९०। उस ने कदा सुन में एक वाचा वांधता | हुद्दाना। मुक्ते कोई कूहे दाय अपना मुंद न दिखाए ॥ इं सेरे सब लोगों के साम्दने में ऐसे खाइचर्या, कर्मा करंगा जैसे पृष्यियो भर पर थार सक जातिया में विशास करना बरन इस बातने थार सवने के समय कभी नहीं हुए थीर वे सारे लेगा जिन के बीच तू में भी विधास करना ॥ २२ । थीर तू अठवारी का रहता है यहावा के कार्य के। देखेंगे वर्षीकि जी में पर्य मानना जा पहिले वर्व हुए ग्रीहू का पर्व कहावता तुम लेगों से करने पर छूं छह भययेगय काम है। ९९। जो काचा में क्राब तुम्हें देता हूं उसे तुम लेशा मानना ॥ २३। बरस हिन में तीन वार सेरे अध मानना देखें। मैं तुम्हारे श्रामे से रमोरी कनानी दिनी पुरुष इक्षाश्स् की परमेश्वर प्रभु यदीवा की श्रपने परिका दिस्त्री भार यहूसी लोगों का निकालना ष्ट्रं 🛊 १२। से। सावधान रदना कि जिस देश में तू बानेवाला दे उस के निवासियों से वाचा न सांधना न दें। कि घर तेरे लिये फल्टा ठएरे ॥ १३ । खरन उन की येदियों की शिरा देना उन की लाठों की तीड़ डालना और उन की अधेरा नाम मूर्तियों की काट डासना ॥१८।रक्योंकि तुन्दें किसी दूसरें के। ईप्रवर करके -दब्डवत करने की श्राचा नहीं है क्योंकि यदावा जिस का नाम चलनशील है यह जल उठनेहारा ईश्वर है , को ॥ १५ <sup>।</sup> रेशान दे। कि तूरस देश के निवासियों | ग्राना। वकरी के-बच्चे के। उस की साके दूध में से वाचा बांधे थार व अपने देवताओं के पीछे दोने का व्यक्तिचार करें ग्रीर उन के लिये खलिदान भी वचन लिख से क्योंकि इन्हीं वचनों के अनुसार में करे और कोर्द तुक्ते नेवता दे थीर हू भी उस के तिरे थीर दशरल् के साथ वाचा बांधता हूं॥ २८। वालिपशु का प्रसाद खार, १६। छीर तू उन की मूसा ते। वर्षा यदीवा के संग चालीस दिन रात घेटियों की अपने घेटों के लिये बरे थार उन की रहा और तब ले। न तो उस ने रोटी खाई न पानी बेटियां के। याप प्रपने देवतास्रों के पीके होने का पिया। थैर उस ने उन पटियास्रों पर वाचा के व्यभिचार करती हैं तेरे घेटों से भी अपने देवताओं वचन वर्षात् दस बादाएं लिख दिई ॥ के पीके दीने का व्यक्तिचार कराएं॥ १०। तुम प्रसमीरी राठी का पर्व मानना उस में मेरी यहावा के साम वार्त करने के कारब उस के विहरे , भाषा के क्रनुसार खाबी व् मद्दीने के नियत समय से किरखें निकल रही थीं पर घह न जानता थें। क्योंकि तू मिस्र से प्राबीव महीने में निकल डाइन और थीर सब इसारलियों ने मुसा की देखा , अकरा वया मेम्रा तेरे पशुक्षों में से की नर पहिला है उस के पास साने से दर गये। ३९। तस मूसा ने बदि तू उसे कुड़ाना न चारे तो उस की गर्दन तोड (१) मूल ने वनन । (२) मूल ने सींग।

२१। कः दिन तो परिषम करना पर सातन्न दिन है और वरस के अन्त में बटोरन का भी पर्व मुंह दिखाएं॥ २४। मै तो अन्यजातियी की तेरे षारों से निकासकर तरे सिवानी की अठावंगा श्रीर जब तू अपने परमेश्वर पहाचा की अपने मुंह दिखाने के लिये बरस दिन में तीन बार बाया करे तक कोर्ड तेरी भूमि का लालचन करेगा॥ ३५। मेरे बलिदान के लेक्ट्र की खमीर संदित न चढ़ाना थीर न फराइ के पर्व के खलिदान में से कुछ विदान ली रहने देना ॥ २६ । अपनी भूमि की पहिली उपन का पहिला भाग अपने परमेश्वर यहावा के भवन में ले न सिकाना ॥ २०। थै।र यहोद्या ने मूसा से कहा ये

श् । जब मुसा साधी की दोनों पंठियारं द्वाच देवताओं की मुर्तियां कालकर न बना लेना।। १८। में लिये दुर सीने पर्वत से उतरा खाता चा तब पर सात दिन हों प्रावसीरी राष्टी खाया करना कि मेरे चिहरे से किरखें निकल रही हैं। ३०। जब पाया ॥ १९ । इर एक पाइलीठा मेरा है खीर वया कि उस के चिहरे से किरखें निकलती हैं तल है में वे सब मेरे ही है। २०। धीर ग्रवही के उन की बुलाया थीर दायन मण्डली के सारे प्रधानी पदिसीठे की सन्ती मेसा देकर उस की कुड़ाना समेत उस के पास आया और मुसा उन से खात

कंड खोदा भीर गठ खनाया भार मालियां की उस मेरे पास लाया कि में देखं॥ १६। वे लाये थार का ठीका है परहेश की चला गया ॥ २। समय में उस ने उन से कहा यह मूर्ति शैर छाप किस की उस में मालियों की पास का दास की भेला कि है. वे उस से बोले कैंसर की ॥ १९ । योश् ने उन मालियों से दाक्ष की बारी का कुछ फल लेवे ॥ ३ । की उत्तर दिया कि जो कैंसर का है से कैंसर की परन्तु उन्हों ने उसे लेके नारा बार छूड़े हाथ फरे देखा बार जो ईश्वर का है से ईश्वर की देखा । दिया ॥ ४ । फिर उस ने दूसरे दास की उन के तब वे उम से बार्चीमत हुए ॥ पास भेडा द्वीर उन्हों ने उमें पत्थरवाष्ट्र कर उस का १८। सड़की लाग भी की कहते है कि मृतकीं सिर फीड़ा दीर उसे अपमान करके फेर दिया॥ का की उठना नहीं होगा उस पास आये थीर उस प्र। फिर इस ने तीसरे की भेवा थार उन्हों ने उसे से पूका ॥ १९। कि है गुरु मूसा ने हमारे लिये मार डाला छार यहुत छै। रो से उन्दों ने येसा ही लिखा कि यदि किसी का भाई मर बाय छै। स्त्री किया कितनों की मारा खीर कितनों की घात की होड़े छै।र उस की सन्तान न है। तो उस का किया है। किर उस की रक्त ही पुत्र घा जो उस भाई उस की स्त्री से विवाह करे छै।र अपने भाई का किय चा में स्य को पीके उन ने यह कहकी उसे किये वश खड़ा करे। २०। सा सात भाई घे. भी उन के पाम भेजा कि वे मेरे पत्र का पाटर परिसा भाई विवाह कर नि सन्तान मर गया। करिंगे॥ ७। परन्तु उन मासियों ने खापम में कहा दिए। तय दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह किया या तो प्राधिकारी है बाकी दम उसे मार डाले बार मर गया बार उस की भी सकान न दुखा. तय प्रधिकार क्षमारा होगा॥ 🕒। खार उन्हों ने खार बैंसे की तीसरे ने भी॥ 💝 । साता ने उस से इमें लेके मार हाला थै।र टाय की धारी के धारर विधान किया पर किसी की सन्तान न हुआ . सब र्फ्नक दिया ॥ ९। इस लिये दारा की द्यारी का कि पीड़े स्त्री भी मर गई॥ २३। की मृतकों के जी स्थामी क्या करेगा . यह प्राक्ते उन मालियों की नाग उठने पर खब ये उब उठेंगे तब बह उन में से किस करेगा थार दास की वारी दूमरों के धाव देगा ॥ की स्त्री द्यागी को कि सातों ने उस से विवाद किया ॥ १०। य्या तम ने धर्म्मपुस्तक का या यचन नहीं है। योशु ने उन को उत्तर दिया या तुम इसी पटा है कि जिस पत्यर की धर्मपुस्तक थीर ईश्वर वाना यही कोने का मिरा हुया है ॥ ११। यह पर-की शक्ति नहीं यूक्ते हो ॥ २५। क्योंकि जब वे मेरूर का कार्य है दीर हमारी हुछि में बहुत है ॥ १२। तथ इन्हों ने हमे पकड़ने चारा क्योंकि जानते दिये जाते हैं परन्तु स्था में दूतों के समान है ॥ घे कि उस ने इसारे बिन्ह यह हृष्टान्त कहा परना दें। मृतकों के की उठने के बिषय में बना तुम ने व नारों में चरे थार उमें होस्को चने राये।।

रक्त फरीजिएं। दीर हिरोदियां की उस पास भेडा ॥ दीर इमहाक का ईरवर दीर याकूव का ईरवर हूं ॥ १४। वे खाके उस में वीले दे गुन इस जानते हैं कि २९। ईरवर मृतकों का नहीं परन्तु जीवतीं का ईरवर माप मत्य हैं सार किमी का मटका नहीं रखते हैं है का तुम बड़ी भूत में पड़े हा। क्योंकि काप मन्त्यों का मुद्र देखके यात नहीं करते है परन्तु ईंड्यर का मार्ग सत्यता में स्रताते हैं . क्या करते हुना थार यह जानके कि योशु ने उन्हें श्रव्ही कैमर की कर देना रचित है यद्या नहीं . इस देवें रीति में उत्तर दिया वस से पूठा सब से वड़ी खादा कायद्या न देखे ॥ १५ । उस ने उन का कपट लानके कीन है ॥ ६९ । योशु ने उसे उत्तर दिया सब याचाओं उन में कहा मेरी परीका बर्जी करते हैं। एक मूकी में में यही बढ़ी है कि है इसायेल सुना परमेडबर

मुसा के प्रतक में काड़ी की क्या में नहीं पठा है १३। तय उन्हों ने उमे यात में फंमाने की कई कि ईप्तर ने उस से कहा में इवाहीम का ईप्रदर

्र प्रध्यापकों से से एक ने प्रा उन्हें विवाद

परमेश्वर खपने ईश्वर की खपने सारे मन से बीर श्रापने सारे प्राया से थीर श्रापनी सारी खुद्धि से थीर श्रापनी सारी श्रांक्ति से प्रेम कर . यही सब से बड़ी स्राचा है। ३१। स्रीर दूसरी उस के समान है सा यद है कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर . इन से थ्रीर कोई श्राद्धा यडी नहीं॥ ३२। उस प्रध्यापक ने उस से कहा श्रच्छा है ग़ुरू खाप ने सत्य कदा है कि एक ही ईश्वर है छै।र उसे छोड़ को ई दूसरा नहीं है ॥ ३३ । श्रीर सस को सारे मन से ग्रीर सारी ख़ुंडि से श्रीर सारे प्राण से श्रीर सारी शक्ति से प्रेम करना खीर पहासी की प्रपने समान प्रेम करना सारे होमों से थ्रीर विलदानों से खाधिक है ॥ ३४ । जब योगु ने देखा कि उस ने खुद्धि से उत्तर दिया या तव उस से कहा तू ईश्वर के राज्य से दूर नहीं है. श्रीर किसी की फिर उस से कुछ पूक्ते का साइस न हुआ।

३५। इस पर यीश में मन्दिर में उपदेश करते हुए कहा श्रध्यापक लोग क्योंकर कहते है कि खीए दाखद का पुत्र है॥ ३६। दाकद आप ही पवित्र श्रात्मा की शिका से बोला कि परमेश्वर ने मेरे प्रभू से कहा जब लों मैं तेरे अत्रुखों को तेरे चरणों की पीठी न बनाक तब लें। तू मेरी दिष्टिनी ग्रीर बैठ ॥ ३७। दाकद ती ग्राप भी उसे प्रमु कहता है फिर वह उस का पुत्र कहां से है . भीड के अधिक लेगा प्रस्तृता से उस की सुनते थे॥

३८। उस ने स्त्रपने उपदेश मे उन से कहा श्रध्यापकों से चैाकस रहा जा लबे बस्त्र पहिने हुए फिरने चाइते है ॥ ३९ । थ्रीर वाजारों मे नमस्कार थ्रीर सभा के घरों में कवे खासन थ्रीर जेवनारी में कंचे स्थान भी चाहते है। ४०। वे विधवासी के घर खा जाते है श्रीर वहाना के लिये बड़ी घेर लो प्रार्थना ऋरते हैं . वे अधिक दह पावेगे ॥

इमारा ईश्वर एक ही परमेश्वर है॥ ३०। क्षीर हू| अपने पास बुलाको उन से कहा मे तुम से सच कहता हू कि जिन्हों ने भगड़ार में डाला है उन सभी से इस क्रगाल विधया ने अधिक डाला है ॥ ४४ । क्योंकि सभी ने व्यपनी बढ़ती में से कुछ कुछ खाला है परन्तु इस ने अपनी घटती में से जी क्रुइट उस का या श्रर्थातु श्रपनी सारी जीविका डाली है।

> १३ जाब यीशु मन्दिर में से निकलता या तब उस के शिप्यों में से एक ने उस से कहा है गुरु देखिये कैसे पत्थर खीर कैसी रचना है ॥ 🕇 । योशुने उसे उत्तर दिया क्या तूयह बही वही रचना देखता है . पत्थर पर पत्थर भी न क्वांडा जायमा जो मिराया न जाय ॥

> ३। सब बह जैतून पर्छ्यत पर मन्दिर के साम्रे बैठा चा तब चितर थे।र याकूब थे।र योद्दन थे।र खन्दिय ने निरासे में उस से पूछा ॥ 🞖 । कि हमीं से कहिये यह कब होता। श्रीर यह सब बात जिस समय में पूरी होंगी उस समय का क्या चिन्द देशगा॥ ४। योश उन्हें उत्तर दें कदने लगा वैक्स रहा कि कोई तुर्म्दं न भरमार्छ ॥ ६ । क्योंकि बहुत लोग मेरे नाम में आके कहेगे में बही हू और बहुतें। केर भरमावेंगे ॥ 9। जब तुम लड़ाइयां थीर लडाइयां की चर्चा धुना तब मत घवरायो क्योंकि इन का दोना प्रवश्य है परन्तु अन्त उस समय मे नहीं होगा ॥ ८। क्योंकि देश देश के थीर राज्य राज्य के विकृत उठेंगे थीर अनेक स्थानीं में भुईडोल डोंगे थ्रीर श्रकाल थ्रीर हुल्लड होंगे . यह ती दुखें का खारंभ होगा ॥

🕈 । तुम अपने विषय में चैाकस रहेा क्योंकि लोग तुम्हें पंचायतों में सोंपेंगे श्रीर तुम सभाग्रों में मारे जायोगे चौर मेरे लिये यध्यद्वीं यौर राजायों के सागे उन पर साम्री दीने के लिये खड़े किये जास्रीती ॥ १०। परन्तु श्रवण्य है कि पहिले सुसमाचार सव ४१। यीश् भंडार की साम्हने बैठक देखता था देशों की लेगों में सुनाया जाय॥ ११। जब व कि लाग क्योंकर भड़ार में राकड़ डालते हैं और तुम्हें ले जाके सोप देवे तब क्या कहेंगी इस की बहुत धनकानी ने बहुत कुछ डाला॥ ४२ । खीर चिन्ता खागे से मत करी खीर न सीच करी एक कंगाल विधवा ने आके दो कदाम अर्थात् आध परन्तु का कुछ तुम्हें उसी घड़ी दिया जाय से हे पैसा डाला॥ ४३ । तस्र उस ने अपनी जिप्यों को अन्हा क्यों कि तुम नहीं परन्तु पवित्र स्नात्मा बीलने-

दारा देशा॥ १२। भाई भाई की और पिता पुत्र की यधे किये जाने की सेंपेंगे और लड़के माता पिता के विरुद्ध उठके उन्दं घात करवावेगे॥ १३। और मेरे नाम के कारण सब लेगा तुम से बैर करेगे पर जी ख़न्त लेग स्थिर रहे सोई त्रास्त पावेगा॥

१४ । जय तुम उस उजाडनेदारी घिनित यन्तु को जिस को बात दानिण्ल भविष्यद्वक्ता ने कदो जहां डांचत नही तहां यहे हाते देखा (जा पर्के सा व्यक्ते) तव जो पिट्टिया में दां का पटाड़े। पर भागे॥ १५। जी की ठेपर दी से न घर मै उतरे श्रीर न ष्रपने घर में में क्रुक लेने की उम में पेठे।। १६। थ्रीर जी दोत में दें। की अपना यस्त्र सेन की पोहे न फिरे॥ १९। उन दिनों में छाय छाय गर्भवतियां श्रीर दूध पिलानैयालियां ॥ १८ । परन्तु प्रार्थना करा कि तुम का जाडे में भागना न देखा। १९। व्योकि उन दिना में ग्या क्रेश दाता जैमा उस मृष्टि के ष्रारभ से बो ईंग्वर ने मुली ष्रय तक न पुष्रा श्रीर कभी न होगा ॥ २०। यदि परमेश्वर उन दिनां की न घटाता तो कोई प्राची न यचता परन्तु उन चुने पुर लागों के कारण जिन का उस ने चुना ई उस ने उन दिनों का घटाया है।

रे१। तव यदि कार्ष तुम से कर देगी कीष्ट यहां से प्रयम देगी यहां है तो प्रतीति मत करे। ॥ २२। क्योंकि भूटे कीष्ट कीर भूटे भविष्यद्वक्ता प्रगट होके सिन्ट कीर प्रद्वत काम दियांकी इस लिये कि की है। सके तो चुन हुए लोगों की भी भरमावं॥ २३। पर तुम धीकम रहा देगी में ने बागे से तुन्हें सव वाते कह दिई है॥

२४। उन दिनों में उम क्रेंग के पीके मूर्ण याधियारा है। जायमा क्षीर खांद अपनी उभाति न हैमा ॥ २५। आकाश क तारे मिर पहुँगे श्रीर आकाश में की मेना डिम जायमी ॥ २६। तब लोम मनुष्य के पुत्र का बड़े पराक्रम श्रीर गेष्टर्ण से मेधी पर आते देखींगे॥ २५। श्रीर तब बढ अपने दूती की मेजेमा श्रीर पृथियों के इस सिवाने से आकाश की उस सिवाने तक चहु दिशा से अपने चुने हुए लोगों की ग्यहें करेगा॥ २८। गूलर के वृक्ष स दृष्टान्त सीखा . जब उस की डाली कीमल हा जाती थीर पत्ते निकल आते तब तुम जानते हा कि धूपकाला निकट है ॥ २९। इस रोति हे जब तुम यह बाते होते देखा तब जाना कि बह निकट है हा द्वार पर है ॥ ३०। मै तुम से सब कहता हू कि जब ला ये सब बाते पूरी न हा जाये तब ली इस समय के लोग नहीं जाते रहेंगे ॥ ३१। आकाण थीं पृष्यित्रों ठल जायेंगे परन्तु मेरी बाते कभी न टलेंगीं ॥

३२। उस दिन श्रार उस घडी के विषय में न कोर्ड मनुष्य जानता है न स्वर्गवासी दूतगण श्रीर न पुत्र परन्तु कंवल पिता ॥ ३३। हेरोा जागते रही श्रीर प्राचना करी क्योंकि तुम नही जानते हो वह समय कव होगा ॥ ३४। वह ऐसा है जैसे पर इश्र जानेवाले एक मनुष्य ने श्रपना घर होडा श्रीर श्रपने दासे को श्रीधकार श्रीर हर एक की उस का काम दिया श्रीर द्वारपाल की जागते रहने की बाचा दिई॥ ३५। इस लिये जागते रही क्योंकि तुम नहीं जानते हैं। घर का स्थामी कव श्रावगा साम की श्रधवा श्राधी रात की श्रधवा मुर्ग वोलने के समय में श्रधवा श्रीर को ॥ ३६। ऐसा न ही कि वह श्रचांचक श्राके तुमरे सेती पाये॥ ३९। श्रीर जी में तुम से कहता हू सा सभी से कहता हू जागते रहा।॥

१८. निस्तार पर्व्य थीर श्रखमीरी रेटी का पर्व्य दे। दिन के पीछे हैं। नेवाला था और प्रधान याजक थीर श्रध्यापक लोग खोज करते थे कि यीशु की क्योंकर कल से पकड़ में मार डार्ल ॥ २। परन्तु उन्हों ने कहा पर्व्य में नहीं न ही कि लोगों का हुझूड़ होवे॥

रै। जय यह वैद्यानिया में शिमान की की कि घर में था थीर भोजन पर यैठा तय एक स्त्री उजले पत्यर की पात्र में जटामाची का यहुमूल्य सुगन्ध तेल लेके याई थीर पात्र ती इके उस की चिर पर ठाला॥ ४। कीई कीई, अपने मन में रिचियाते थे थीर वोले सुगन्ध तेल का यह इस क्यों हुआ ॥ ५। व्यों कि वह तीन सी मूकिया, से अधिक दाम में बिक् चितां ग्रीर केंगालें को विया का सर्जती । श्रीर वे संव स्त्री पर किंड केंड हो ॥ ६ । योशुं ने कहा उस केंग रहन दें। वर्षी ' उस की दुःख देते 'हो । उस ने अंका किंग स्त्री कें की दुःख देते 'हो । उस ने अंका किंग स्त्री कें श्रीर तुम जब चाहा तब उन से भलाई कर सकते हो परन्तु में तुम्हारे संग्रा चरा नहीं रहूगा ॥ ६ । जो कुछ वह कर सकी से किया है । उस ने मेरे गाड़े जाने के लिये जागे से मेरे देह पर सुगम्ध तेल लगाया है ॥ ६ । मे तुम से चर्य कहता हू सारे जगत मे , जहां कहीं यह सुसमा- जार सुनाया जाय तहां यह भी जो इस ने किया है उस की स्तर्य की लिये कहा जायगा ॥

' १०। तब यिहूदा इस्करियोतो की वारह शिखो से वे एक या प्रधान याजकों के याच गया इस लिये कि योशु की उन्हों के हाथ पंकडवाय ॥ ११। वे यह सुनके पानन्दित हुए धीर उस की स्पेये देने की प्रतिहा किई धीर वह खीज करने लगा कि उसे क्येंकर श्रवंसर पाके पंकडवाय ॥

१२। श्राक्षमोरी राठी के पर्क्य के पहिले दिन जिस में वे निस्तार पर्क्वका मेसा मारते ये योश् के शिष्य लेगा उस से बोले खाप कही चा दते है कि इम जाके तैयार करे कि ब्राप निस्तार पर्क्य का भीजन खावे॥ १३। उस ने सपने शिळों में से दो का यह कहक भेजा कि नगर में चाचो और एक मनुष्य जल का घटा उठाये दुर तुम्हें मिलेगा , उस को पीके था लेखा। १४। जिस घर में वह पैठें उस घर के स्वामों से जहा गुरु कहता है कि पाइन-शाला कहां है जिस में में यापने शिखों के सम निस्तार पर्ळाका भीजन कार्ज ॥ १५ । वह तुम्हे रक सकी हुई भार तैयार मिर्ड हुई बड़ी उपराठी कोठरो दिखावेगा वहां हमारे ोलये तैयार करे।॥ १६। तब उस के धिष्यं लेगा चेले थीर नगर में श्राके जैसा उस ने उन्हों में कहा तैसा पाया श्रीर निस्तार पर्व्य का भोर्जन विनीया ॥ ' 🗥

१९। साम का योगु वारह शिक्षी के संग माया ॥ १६। सब वे भारत पर वैठके वात थे तव योगी ने कहा में तुम से सर्व कहता है कि तुम में से स्क

कीं मेरे किंग कार्ता हैं मुक्ते प्रकड़वायेगा हैं हैं। इंदेर से कार्य कार्य होने ब्रोर किंक कें केंकि उस के किंकि हैं। वह की में हूं कीर दूसरे ने कही की में हूं हैं। १० । इस ने उन को उसर दिया कि ब्रारही में से एक जो मेरे की ब्राली में हाथ डालेता है से हैं। २९ । मनुष्य का पुत्र जैसा उस के विषय में लिखा है वैसा ही जाता है परन्तु हाय वह मनुष्य जिसे से मनुष्य का पुत्र पकड़वाया जाता है . की उस मनुष्य का जन्म न होता तो उस के लिये मला होता है।

२९। सब योशु ने उन से कहा तुम 'संबं इसी रात मेरे विषय में ठाकर खायोगी क्योंकि लिखा है कि में गड़ेरिये की मायगा थार मेड़े तितर वितर हो जायंगी । १८। परन्तु में अपने जी उठने के पीछे तुम्हारे थागे गालील की जाकंगा । १९। पितिर ने उस से कहा यदि यब ठाकर खार्के ताभी में नहीं ठाकर खाकंगा । ३०। योशु ने उस से कहा में तुमें सत्य कहता हूं कि बाज इसी रात मुर्ग के दे। वार बालने से आगे तू तीन बार मुक्त से मुक्तरेगा । ३०। योशु ने उस से कहा में तुमें सत्य कहता हूं कि बाज इसी रात मुर्ग के दे। वार बालने से आगे तू तीन बार मुक्त से मुक्तरेगा । ३०। वार मुक्त से मुक्तरेगा । वार मुक्त मरना हो तोमी में बाप से कामी ने मुक्तवर्गी ।

३२ । वि गोतिश्रमंनी नाम स्थान में बाये बीरिशोशु ने अपने शिक्षों से कहा जिल्ल की मैं जार्बना कर ति हैं जो बीरिश की कि स्वार्थ की स्थान की स्वार्थ की स्वार

३५। स्रोर घोड़ा आगो यकके वह भूमि पर गिरा बीर प्रार्थना किई कि का दी सके तो वह घडी उस से ठल जाय ॥ ३६ । उस ने कष्टा है प्रध्या है पिता तुभ से सब कुछ हो सकता है यह कहोरा मेरे पास में ठाल दे तीभी की मैं चाइता हू से। न दीय पर जो पू चारता है ॥ ३७। तब उस ने या उन्हें सेते पाया और पितर से कहा है शिमान से तू सेता है बबारू एक घडी नदी जारा सका ॥ ३८ । जाराते रदी थीर प्रार्थना करे। कि तुम परीचा मे न पड़ी. मन तो तैयार है परन्तु शरीर दुर्व्यल है॥ ३९। उस ने फिर ग्राके यही यात कहके प्रार्थना किई ॥ ४०। तब उस ने लैं।ठके उन्हें फिर साते पाया वयोकि उन की ब्रायी नीट में भरी थी. ब्रीर वे नही जामते ये कि उस की वया उत्तर देवे॥ ४९। श्रीर दस में तीसरी घेर आ उन से कहा सा तुम सात रछतं श्रीर विश्वाम करते हो . बहुत है छडी खा पहुची है देया मनुष्य का पुत्र पारियों के हाच में पक्रडयाया जाता है ॥ ४२ । उठो चले हेयो जी मुक्ते पक्रडवाता है सा निकट खाया है॥

४३ । बर बोलता ही या कि पिट्टा जो बारस किप्यों में से स्फ घा तुरन्त आ पतुचा और प्रधान यालकों थार प्रध्यापकों थार प्राचीनों की ग्रीर से बहुत लेगा खड्ड श्रीर लाठिया लिये हुण उस के समा॥ 88 । योशु के पकड़यानेहारे ने उन्दे यह पता दिया था कि जिम की में चूमू यही है उम की पजस्की यद्य से ले लाखी ॥ ४५ । ग्राँगर घद ग्राया थीर तुरन्त यीशु पाम जाकी कहा है गुरु है गुरु श्रीर उस की चुमा ॥ ४६ । तय उन्हों ने उस पर ख़पने द्वाप डालको उसे पक्ष हा ॥ ४७ । जा लोग निकट खड़े घे उन में से ग्या ने यद्भ खीचके महायाजक के दास की मारा ग्रार उस का कान उसा दिया॥ ४८। इस पर योश ने लोगों से फटा यया तुम मुक्ते पक्रदूने की नेमें डाक् पर खड्ड थीर लाठिया लेके निकले दे।॥ ४ए। में मन्दिर में उपदेश करता दुखा प्रतिदिन तुम्हारे सम चा श्रीर तुम ने मुक्ते नहीं पकड़ा . परन्तु यह इस सिये है कि धर्म्मपुस्तक की याजक की दासियों से से एक आई॥ ई९। और

में मरने पर हु. सुम यहाँ ठहरी थीर जागती रहे। | वाते पूरी होवे ॥ ५०। तब सब प्रियं उसे 🗥 क्रेडिके भागे ॥

> ५९। थीर एक जवान जो देह पर चहुर खोळे दुग था उस की पीहे दी लिया श्रीर प्यादी ने उसे पक्षड़ा ॥ ५२ । घट चट्टर होडके उन से नंगा भागी ॥

> प्रे। वे योश को महायाजक के पास ले गये श्रीर सब प्रधान याजक श्रीर प्राचीन श्रीर श्रध्यापक लाग उस पास एक हे हुए ॥ ५४ । पितर दूर दूर उस के पीके महायाजक के श्रेगने के भीतर ला चला गया श्रीर प्यादें। के छग वैठके स्नाग तापने लगा ॥ **५५ । प्रधान याजकों ने फ्राँर न्याइयों की सारी** सभाने योशुको घात करवाने के लिये उस पर साची कृठी परन्तु न पार्ड ॥ ५६ । बंगोकि बदुती ने उस पर भूठी साँची दिई परन्तु उन की साजी एक समान न घी ॥ ५७। तव कितनों ने खड़े द्वा उस पर यह भूठी साची दिई॥ ५८। कि इसी ने इस का कटते सुना कि मै यह दाघ का बनाया टुक्रा मन्दिर गिराकगा थैार तीन दिन मे दूसरा बिन द्याय का घनाया दुखा मन्दिर दठाकर्गा॥ ५९। पर यों भी उन की साक्षी एक समान न थी॥ ६०। तय मदायाजक ने यीच में खड़ा हा यीश से पूछा प्या तू कुछ उत्तर नहीं देता है . ये साम तेरे विक्र वया सोसी देते है ॥ ६१। परन्तु बह सुप रहा ग्रीर क् छ उत्तर न दिया । मदायाजका ने उस से फिर यूका ग्रीर उस से कहा यया हू उस परमधन्य का पुत्र क्वीष्ट है ॥ ६२ । योशु ने कहा में हू श्रीर तुम मनुष्य के पुत्र की सर्व्यशक्तिमान की दक्तिनी खोर बैठे थे।र श्राकाण के मेघ्री पर श्राते देखेागे॥ ६३। तव मदायाजक ने खपने यस्त्र फाड्को कदा श्रव एमें सावियो का श्रीर क्या प्रयोजन ॥ ६४ । ईश्वर की यह निन्दा तुम ने सुनी है तुम्हे वया समक्ष प्रइता है. सभी ने उस की यध के येग्य ठहराया॥ ६५। तव कोई कोई उस पर प्रकान लगे ग्रीर उस का मुद्द कांपको उसे घूसे मारको उस से कटने लगे कि भविष्यद्वार्यी वाल . प्यादों ने भी उसे घपेड़े मारे ॥

६६। जय पितर नीचे ग्रंगने मे या तब मदा-

वोली हू भी वीशु नासरी के सम था। ६८। उस ने मुकरको कहा में नहीं जानता खेर नहीं यूकता तू क्या कहती है . तब वह बाहर हैवकी में गया श्रीर मुर्ग दोला ॥ ६९ । दासी उसे फिर देखकी जो लाग निकट खड़े थे उन से कहने लगी कि यर उन में से एक है. यह फिर मुक्तर गया॥ ७०। फिर घाडी बेर पीके जा लाग निकट खडे घे उन्दा ने पितर से कहा हू सचमुच उन में से एक है क्यों कि तु गालीली भी है और तेरी वाली वैसी ही है। 9१। तब बद्द धिक्कार देने थार किरिया खाने लगा कि मै उस मनुष्य की जिस के विषय में बालते हैं। नदीं जानता हूं ॥ ७२ । तब मुर्ग टूसरी बार बाला श्रीर जे। बात योशुने उस से कई। श्री कि सुर्गके दे। बार बोलने से बागे हु तीन बार सुक से सुकरेगा उस बात की पितर ने स्मरण किया थार सोच करते हुर राने लगा ॥

न्याइयों की सारी सभा ने तुरन्त ग्रापस में विचार कर यीशु की बांधा श्रीर उसे से जाके पिलात की सींग दिया॥ २ । पिलात ने उस से पूका क्या तू यिहूदिया का राजा है. उस ने उस की उत्तर दिया कि स्राप दी तो कहते हैं॥ ३। स्रीर प्रधान यानकों ने उस पर बहुत से दीय लगाये ॥ 🞖 । नव पिलात ने उस से फिर पूका क्या तू कुक उत्तर नहीं देता . देख वे तेरे बिक्ह कितनी साझी देते है। ५। परन्तु यीशु ने और क्षुक उत्तर नहीं दिया यहा लीं कि पिलात ने खचभा किया॥ ६। उस पर्व्य में यह एक घधुवे की विसे लीग मागते थे उन्दा के लिये क्वाड देता था॥ ९। बरट्या नाम एक मनुष्य व्यपने स्राी रासद्रोहिएं के लाम चिन्हीं ने वस्त्रे में नरिएंसा पिलात रं नांगने लगे कि जैसा उन्हों के लिये सदा करता 🧀 तैसा करे॥ ए। पिलात ने उन की उत्तर

पितर की स्नाग तापते देखके उस पर दृष्टि करके दियों के राजा की क्षेत्र देज ॥ १०। क्योंकि यह जानता या कि प्रधान याजकों ने उस की डाइ से पकडवाया था॥ ११। परन्तु प्रधान याजकों ने सोग्नों को उस्काया इस लिये कि वह वरव्या ही की उन को लिये होाड़ देव ॥ १२। पिलात ने उत्तर देको उन से फिर कदा तुम क्या चाहते दी जिसे तुम यिद्रदिया का राजा कहते दे। उस से में क्या करं। १३। उन्दा ने फिर पुकारा कि उसे क्रुण पर च**कार्**ये ॥ १४। पिलात ने उन से कहा क्यों उस ने कीन सी वुराई किई है . परन्तु उन्दा ने वहुत श्रीधक पुकारा कि उसे क्र्य पर चकाइये॥

१५। तव पिलात ने लोगों की मन्तृष्ट करने की इच्छा कर वरध्वा को उन्हा के लिये छोड़ दिया थीर यीश की काड़े मारके क्रुण पर चढाये जाने की बेंप दिया ॥ १६ । तय योद्वार्थी ने उसे घर के अर्थात् अध्यवभवन के भीतर ले जाके सारो पलटन का एकट्टे बुलाया॥ १९। ग्राँग उन्धे ने उसे बैजनी वस्त्र पदिराया श्रीर कांटों का मुक्तुट ग्रूचके उस के १५० भीर को प्रधान यानको ने प्राचीना चिर पर रखा॥ १८। श्रीर उसे नमस्कार करने सर्ग कीर श्रध्यापको के स्वा वरन कि है यिहूदिया के राजा प्रणाम ॥ १९। श्रीर उन्हों ने नरकट से उस के सिर पर मारा श्रीर उस पर **यूका थीर घुटने टेकके उस की प्रणाम किया।** २०। जब वे उस से ठट्टा कर चुके तब उस से बह यैजनी वस्त्र उतारके कार उस का निज वस्त्र उम का परिराक्षे उसे क्रूण पर चकाने का बाहर ले गये। २१। खीर उन्दों में कुरोनी देश के एक मनुष्य की श्रार्थात् सिकन्दर श्रीर इफ के पिता शिमीन का ती गाव से आते हुए उधर से जाता था वेगार पकड़ा कि उस का क्रम ले चले।

२२। तब वे उसे गलगधा स्थान पर लाये जिस का वर्ष यह है स्त्रायदी का स्थान॥ २३। ग्रीर उन्हों ने दायारस में मुर मिलाको उसे पीने की दिया परन्तु उस ने न लिया ॥ २४। तय उन्दें ने उस की किर्द थी हरा हुआ। था॥ ६। श्रीर लोग पुकारके क्रिय पर चढ़ाया श्रीर उस के कपड़ी पर चिद्धियां डोलके कि कीन किस का लेगा उन्हें बाट लिया ह २५। एक प्रहर दिन चठा था कि उन्हों ने उस की दिया क्या तुम चाहते हो कि मै तुम्दारे लिये यिहू- क्रिया पर चकुमा॥ २६ । ग्रीर उस का यह देशसम्ब

क्रयर लिखा गया कि यिडू दियों का राजा ॥ २०। इन्हों ने उस के संग हो हाकू थों को एक की उस की दिहनी खोर ख़ीर दूसरे की वाई खोर क्रू थों पर चठाया॥ २८। तब धर्मपुस्तक का यह बचन पूरा हुआ कि वह कुकर्मियों के सग गिना गया॥

्रेट्। तो लोग उधर से खाते जाते थे उन्हों ने खपने सिर दिलाके थीर यह कहके उस की निन्दा कि है। इत कि हा मन्दिर के ठानेहारे थीर तीन दिन में बनानेहारे खपने की घचा थीर क्रूथ पर से उत्तर खा ॥ इर । इसी रीति से प्रधान याजकों ने भी अध्यापकों के संग खापस में ठट्टा कर कहा उस ने थीरों को घचाया थपने को घचा नहीं सकता है। इस विकास का राजा खीष्ट क्रूथ पर से खब उतर खाबे कि हम देखके विकास करे. जो उस के सग क्रों पर चठाये गये उन्हों ने भी उस की निन्दा कि है।

े ३३। जब दो पहर हुआ तब सारे देश में तीसरे पहर तो श्रंथकार दो गया ॥ ३४। तीसरे पहर योशु में बड़े शब्द से पुकारकों कहा एली एली लामा श्रवक्तनी अर्थात् हे मेरे ईश्वर हे मेरे ईश्वर तू ने क्यों मुक्ते त्यागा है ॥ ३५। जो लोग निकट खड़े ये उन में से कितनों ने यह सुनकों कहा देखें। यह एलियाह को बुलाता है ॥ ३६। श्रीर एक ने दीड़कों इस्तंज को सिरकों में भिंगाया श्रीर नल पर रखकों उसे पीने की दिया श्रीर कहा रहने दें। हम देखें कि एलियाह उसे उतारने की श्राता है कि नहीं ॥

ं, ३९। तब योश् ने बढ़े शब्द से पुकारकं प्रास्त त्यागा ॥ ३६। श्रीर मन्दिर का परदा जपर से नीचे लीं फटकी दें। भाग दी गया॥ ३९। जी शत-पति उस की सन्मुख खड़ा था उस ने जब उसे पूं पुकारके प्रास्त त्यागते देखा तब कहा सचमुच यह मनुष्य ईश्वर का पुत्र था॥

80। कितनी स्तियां भी दूर से देखती रहीं जिन्हों में मिरयम मगदलीनी श्रीर कोटे याकूब की श्री योशी की माता मरियम श्रीर शालोमी श्री॥ ४९। जब योशु गालील में था तब ये उस के पीक्षे देा लेती श्री श्रीर उस की सेवा करती श्री . बहुत सी श्रीर स्त्रियां भी जी उस के संग्रा यिक्शलीम में श्राई बहां श्री॥

४२। यह दिन तैयारी का दिन घा ने। बिंगाम-धार के एक दिन ग्रागे हैं ॥ ४३। इस लिये जब सांक हुई तब ग्रारिमियां नगर का यूसफे एक ग्रादरवन्त मंत्री ने। ग्राप भी ईफ़्टर के राज्य की बाट ने। हाला घा ग्रापा ग्रीर साहस से पिलात के पास नाक्षे यीशु की ले। मांगी ॥ ४४। पिलात ने ग्रादमा किया कि वह क्या मर ग्रापा है ग्रीर शतपति के। ग्राप पास खुलाके उस से पूका क्या उस की। मरे कुक बेर हुई ॥ ४५। शतपति से नानके उस ने यूसफ की। ले। घ दिई ॥ ४६। यूसफ ने एक 'चहुरे मील लेकी यीशु की। उतारके उस चहुर में लपेटा ग्रीर उसे एक कबर में ने। पत्थर में खोदी हुई घी रखा ग्रीर कबर के द्वार पर पत्थर नुरुका दिया ॥ ४९। मरियम मगदनीनी ग्रीर योशो की माता मरियम ने वह स्थान देखा नहा वह रखा गया॥

१६. ज्ञब विषामवार बीत गया तब मरियम मगदलीनी ख्रीर याकुव की माता मरियम ग्रीर शालामी ने बुगध माल लिया कि स्नाके योगु को मर्लं॥ २। स्नार स्नठवारे के पहिले दिन बड़ी भार भूर्य उदय द्वाते हुए वे कबर पर काई ॥ ३ । कीर बे ब्रापस मे बोली कीन हमारे लिये कवर के द्वार पर से पत्थर लुक्कावेगा ॥ 🞖 । परन्तु इन्हों ने दृष्टि कर देखा कि पत्थर लुक्काया मया है. थार वह बहुत बडा था। ५। अवर को भीतर जाको उन्हा ने उजले संवे बस्त पहिने हुए एक जवान की दिहनी खोर बैठे देखा थीर चिकत हुई ॥ ६। उस ने उन से कहा चिकत मत होत्री तुम यीशु नासरीकी जी क्र्य पर घात किया गया ठूंढती हो . यह जी चठा है यह यहां नहीं है . देखी यही स्थान है जहां उन्हां ने उसे रखा॥ 9। परन्तु जाके उस के शिष्टों से श्रीर पितर से कही कि वह तुम्हारे आगे गालील को नाता है . नैसे उस ने तुम से कहा कैसे तुम पसे वहां देखे। गे॥ 🕻 । वे शीघ्र निकलके कवर से भाग गई ख़ीर कपित थीर बिस्मित हुई थीर किसी से सुरू न बोली क्योंकि वे हरती थीं॥

मे दर्शन दिया॥ १३। उन्हों ने भी जाकी फैरों से कह जायेंगे॥ दिया परन्तु उन्हों ने उन की भी प्रतीति न किई॥

की उन्हों ने प्रतीति न किई ॥ १५ । ग्रीए उस ने ग्रामीन ॥

ए। यीशु ने प्रठवारे के पहिले दिन भार की। उन से कहा तुम सारे जगत में जाफी हर एक मनुष्य की उठके पहिले मरियम मगदलीनी की जिस में से की सुसमाचार, सुनायो ॥ १६। जी विश्वास करे उस ने सात भूत निकाले चे दर्शन दिया॥ १०। उस खीर वर्षातसमा लेवे से। याण पार्टगा परन्तु की ने जाको उस की संशियों की जी शोक करते श्रीर विश्वास न करे से दबह के येश्य ठहराया जायशा ॥ राते थे कह दिया ॥ १९। उन्दों ने जब सुना कि १९। थीर ये चिन्द विक्रास करनेदारी के संग प्रगट यह जीता है ग्रीर मरियम से देखा गया है तय होंगे . व मेरे नाम से भूतों की निकालेंगे वे नर्स नर्स प्रतीति न किहे ॥ भाषा वालेंगे॥ १८। वे सीपी की उठा लेंगे सेार जी वे १२। इस को पीके उस ने उन में से दो की जी कुछ विषय पीव तो उस से उन की कुछ टानिन दोशी. मार्ग में चलते कीर किसी गांव की जाते थे दूसरे इस है रोगियों पर छाथ रखेंगे थीर है चर्ने ही

१ए। सा प्रमु उन्दां से द्यासने के पीके स्वर्ग पर 98 । पीके उस ने ग्यारक शियों की जब वे उठा लिया गया श्रीर ईश्वर की दक्तिनी श्रीर बैठा H भीजन पर बैठे थे दर्शन दिया थै।र उन के अविश्वास २०। श्रीर उन्देश ने निकलके मर्ध्यत्र उपदेश किया थीर मन की कठीरता पर उत्तदना दिया इस लिये थीर प्रभु ने उन के संग्र कार्य्य किया थीर जी चिन्द कि जिन्हों ने उसे जी उठे तुर देखा या उन लेगों। साथ में प्रगट होते थे उन्हों से धवन की हुठ किया।

## लूक रचित सुसमाचार ।

र्थार से ठोक करके जांचा है प्रस्का लगा कि रक थ्रोर से थाप के यास लिखूं ॥ 🞖 । इस लिये कि जिन वातों की प्रकता जाने॥

२ - स्ट्रामिट्सन थियोफिल की बाते दम दारीन के बंग की थी ॥ ६ । वे दोनों ईप्रवर के लेगों में ग्रांत प्रमाण दे उन बातों सम्मुख धम्मी थे ग्रीर प्रकोग्दर की समन्त ग्राक्षाणी का वृत्तान्त जिस रीति से उन्हों ने जो आरंभ से और विधियों पर निर्देग चलते थे। अ। उन की साक्षी श्रीर बचन के सेवक थे इम लोगों की सीवा॥ कीई लड़का न था क्योंकि इलीशिया यांक भी श्रीर १। उसी रीति से लिखने की बहुतों ने हाथ लगाया वि दोनों ठूळे थे॥ ८। जब जिखरियाह प्रयनी पारी है। ३। इस लिये मुझे भी जिस ने सब बातीं की की रीति पर ईप्रवर के खारी याजक का काम करता था॥ ए। तथ चिट्टियां डालने सै उस की याजकीय व्यवहार के अनुसार परमेक्टर के मन्दिर में जाके ध्रूप वातीं का स्वारं आप की दिया गया है आप उन जलाना पडा।। १०। धूप जलाने के समय लोगीं की सारी महली बाहर प्रार्थना करती थी॥ ११। तब प्राणिहादिया देश के देरीद राजा के दिनों में परमेशकर का एक दूत घूप की वेदी की दिनी श्रीर श्रीवियाद्य को पारी में जिल्लिरियाद्य नाम एक याजक खड़ा दुव्रा उस की दिखाई विद्या ॥ १२। जिल्लिर-था थार उस की स्त्री जिस का नाम इस्लेशिया था याद उसे देखके घटारा अथा थीर उसे हर समा ।

१३ । दूत ने उस में कहा है जिखरियाह 'मत हर है किसी क्वारी के पास भेजा ॥ २९। जिस की क्यों कि तेरी प्रार्थना रुनी गर्ड है थार तेरी 'स्त्री इली-शिक्षा पुत्र जनेगी थार तू उस का नाम योहन रखना॥ हुई थी. उस कुंबारी का नाम मरियम था॥ २८। १४। तुक्ते बानन्द थार बाहलाद होंगा थार बहुत दूत ने घर में प्रवेश कर उस से कहा है अनुग्रहीत सोरा उस के जन्मने से स्नानन्दित होरी ॥ १५ । कों- कल्याक परमेश्चर तेरे मग है स्त्रियों में तू घन्य है ॥ कि वह परमेश्वर के समुख बड़ा होता श्रीर न २९। मरियम उसे देखके उस के बचन से घबरा गई दाख रंस न मदा पीयेगा ग्रीर ग्रंपनी माता के गर्भ ग्रीर सीचने लगी कि यह कैसा नमस्कार हैं॥ ३०। ही से पवित्र खात्मा से परिपूर्ण होगा ॥ १६ । कीर तब दूत ने उस से कहा हे मरियम सत हर क्योंकि वह इसायेल के सन्तानों में से वहुतों की परमेश्वर ईश्वर का अनुग्रह तुम पर हुआ है ॥ ३१। देख तू इंस लिये कि पितरीं का मन लड़कीं की खोर फेर दें थीर बाहा लंघन करने हारी की धरिमयों के मत पर लावे थार प्रभु के लिये एक सबे हुए लोग की तैयार करे ॥ १८। तव जिखरियाच ने दूत में कहा यह मे जवायेल इ जी ईक्टर के सामें खडा रहता हू श्रीर मै तुक से बात करने थीर तुके यह सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हू॥ २०। श्रीर देखें जिस दिन लों यह सब प्रा न ही जाय उस दिन ली तु गुगा है। रहेगा थ्रीर दील न सकेगा क्योंकि तुने मेरी दातीं पर जो अपने समय में पूरी किई जायेंगी विकास घे थार श्रवंभा करते घे कि उम ने मन्दिर में विलव किया॥ २२ । जब बद बाहर प्राया तब उन्हों से योल न सका थीर उन्हों ने जाना कि उस ने मन्दिर में कोई दर्शन पाया था श्रीर वह उन्हों से सैन करने लगा ग्रीर ग्रंगा रह गया ॥ २३ । जव उस की सेवा के दिन परे हुए तब बह अपने घर गया ॥ 🔧 । इन दिनों के पीड़े उस की स्त्री इलोशिवा गर्भवती २५ । कि सनुष्यों में मेरा खपमान मिटाने की परमे-प्रवर ने इन दिनों में कृपादृष्टि कर मुक्त से ऐसा व्यवहार किया है ॥

गालील देश के एक नगर में जो नासरत कहावता तिरे नमस्कार का शब्द मेरे कानों में पढ़ा त्योंही

उन के ईग्वर की खोर फिरावेगा ॥ १९। यह उस गर्भवती होगी थीर पुत्र जनेगी थीर उस का नाम के बारो रिलयाह के खात्मा थीर सामर्थ्य से जायगा तू योशु रखना ॥ ३२ । वह महान होगा बीर सर्व्य-प्रधान का पुत्र कहायेगा थीर परमेश्वर ईश्वर उस के पिता दांकद का मिहासन उस की देशा ॥ ३३ । ग्रीर वह याकूव के घराने पर सदा राज्य करेगा ग्रीर उस को राज्य का खन्त न द्वारा।। ३४। तब मरियम किस रीति से जानू क्यों कि मैं बूठ़ा हूँ थै।र मेरी स्त्री भी ने दूत से कहा यह किस रीति से होगा क्यों कि मै यूकी है। १९ । दूत ने उस को उत्तर दिया कि मै । पुरुष को नही जानती हू । ३५ । दूत ने उस की उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुभ पर आद्याग श्रीर सर्व्यप्रधान की शक्ति तुभ पर काया करेगी इस लिये वह पवित्र वालक ईग्टर का पुत्र कहावेगा ॥ ३६। थीर देख तेरी कुटुम्बिनी इलीशिबा की भी बुढ़ापे में पुत्र का गर्भ रहा है थार वा बांभ कहावती घी उस का यह कठवां मास है ॥ ३७। ध्योंकि कोई बात नहीं किया ॥ २१। लोग जिखरियाद की बाट देखते देश्टर से असाध्य नही है ॥ ३८। मरियम ने कहा देश्विये मै परमेश्टर की टासी मुक्ते श्राप के वचन के यानुसार होय : तब दूत उस की पास से चला गया॥ ३ ए। उन दिनों में मरियम उठके श्रीघ्र से पर्व्यतीय देश में यिहूदा के एक नगर की गई॥ ४०। श्रीर जिखरियाह के घर में प्रवेश कर इलीशिया की नमस्कार किया ॥ ४१। ज्यों ही इलीशिवा ने मरि-यम का नमस्कार धुना त्यों ही वालक उस के गर्भ हुई थैं।र श्रपने की पांच मास यह कहके किपाया ॥ में उक्ता श्रीर इतीधिवा पवित्र श्रात्मा से परिपूर्ण हुई ॥ ४२ । श्रीर उस ने बड़े शब्द से वीलते हुए कहा तृस्त्रियों में धन्य है श्रीर तेरे गर्भ का फल धन्य है ॥ ४३ । थ्रीर यह मुक्ते कहाँ से हुखा कि मेरे २६ । इटर्बमार में ईक्टर ने जक्रपेल दूत की। प्रभुकी माता मेरे पास आवे ॥ ४४ । देख स्पेक्ति वालक मेरे गर्भ में थानन्द से चक्रला ॥ ४५ । थै। थे। धन्य विश्वास करनेष्टारी कि परमेश्वर की थे। से से जो वाते सुमा से कही गई हैं से। पूरी किई कार्यगीं॥

8ई। तब मरियम ने कटा मेरा प्राय परमेश्वर की महिमा करता है। ४७। श्रीर मेरा श्रात्मा मेरे त्रायकर्ता ईश्वर से ग्रानन्टित हुग्रा है॥ ४८। क्योंकि उस ने अपनी दासी की दीनताई पर दृष्टि किई है देखे। अब से सब समयी के लोग मुर्क धन्य कहिरो ॥ ४९ । यथोकि चर्च्याकिमान ने मेरे लिये महाकार्यी की किया है थीर उस का नाम पाँचन है। ५०। उस की दया उन्टों पर जी उस में हरते है पीढ़ी से पीढ़ी लें नित्य रहती है। ५१। उम ने प्रापनी मुजा का वल दिखाया दै उस ने प्राप्त-मानियों को उन के मन के परामर्श में छिन्न भिन्न किया है ॥ ४२। उस ने बलबाना की सिंहासनों से उतारा थीर दीनां की कवा किया है। ५३। उस ने भूखों के। उत्तम वक्तुयों से तृप्त किया थे।र धन-बार्नी की कूछे दाथ कर दिया है। ५४। उस न तीवे हमारे पितरी वे कहा ॥ ४५ । तैसे मर्ट्यदा चुवाहीम स्नीर इस के वश पर खपनी दया स्मरण करने के कारण प्रापने सेवक इसायेल का उपकार किया है ॥ ५६ । मरियम तीन मास के ग्रहकल इली-शिवा के संग रही तब अपने घर की लीटी॥

पृश । तथ इलेशिया के कनने का समय पूरा
दुणा ख़ीर यह पृत्र जनी ॥ ५८ । उस के प्रहोसियों
खीर कुटुम्यों ने सुना कि प्रसंध्यर ने उस पर खड़ी
दया किई है खीर उन्हों ने उस के संग ज्ञानन्द
किया ॥ ५९ । जाठ्ये दिन से घालक का खतना
करने की आपे खीर उस के पिता के नाम पर उस
का नाम जिखरियाद रखने लगे ॥ ६० । इस पर उस
की माता ने कहा से नहीं परन्तु उस का नाम
योद्दन रखा जायता ॥ ६० । उन्हों ने उस से कहा
प्राय के कुटुम्यों में से कीई नहीं है जी इस नाम से
कहावता है ॥ ६० । तथ उन्हों ने उस के पिता से
सेन किया कि प्राय क्या चाहने है कि इस का नाम
रखा जाय ॥ ई३ । उस ने प्रटिया मगाके यह लिखा

कि उस का नाम योशन है. इस ने ये सब अविभित्त हुए ॥ ६४ । तब उस का मुंह खार उस की जीभ तुरता खुल गये- खार बालने खार ईश्वर का धन्यवाद करने लगा ॥ ६५ । खार उन्हों के बास-पास के सब रहनेहारों का भय हुआ खार इन सब वातों की चर्चा यिहदिया के मारे पर्व्यतीय देश में हाने लगी ॥ ६६ । खार सब सुननेहारों ने अपने सपने मन में शाचकर कहा यह कीसा वालक होगा . खार परमेश्वर का हाथ उस के संग था॥

६७। तद्य उस का पिता जिल्लियार प्रावित्र श्रात्मा से परिपूर्ण दुखा थ्रीर यह भविष्यद्वाकी वाला ॥ ६८। कि परमेज्वर इसायेल का ईज्वर धन्य देखि कि उस ने अपने लोगी पर दृष्टि कर उन्हों का उद्घार किया है॥ ६९। थ्रीर जैमें उस ने प्रापने पवित्र भीवायहुक्ताया के मुख से जी खारि में छोते खाये हैं कहा ॥ ७२ । तैसे हमारे लिये ग्रापने सेवक दाऊद की घराने में रक याल के सींग की ॥ 9१। ऋषात् इमारे गतुकी से कार इमारे सब बीरवी के दाच से ण्क यचानेदारे की। प्रगट किया है ॥ ७२ । इस लिये कि वह हमारे पितरों के मंग हवा का व्यवहार करे थीर ग्रापना पवित्र नियम स्सरण करे॥ 9३ । ग्राधीत् बह किरिया जी उस ने एमारे पिता इब्राहीम से खाई ॥ 98 । कि इमे यह देवे कि इम खपने जनसी के हाथ से यसके ॥ ९४ । निर्भय जीवन भर प्रति-दिन उस के सन्मुख पवित्रताई थ्रीर धर्म से उस की मेवा करें ॥ ९६ । ग्रीर तू दे वालक सर्व्यवधान का भविष्यद्वक्ता कहावेगा क्योंकि त परमेश्वर के आगे जायगा कि उस के प्रध घनावे ॥ 99 । प्रधात इसारे र्दृश्टर की महा क्षरणा से उस के लोगो की उन्हों के पापमाचन के द्वारा से निस्तार का चान देवे ॥ 9<sup>5</sup> । उसी क्षयण से मुर्ध्य का उदय क्रयर से हमीं पर प्रकाशित दुवा है ॥ 90 । कि ग्रंधकार में ग्रीर मृत्यु की काया में बैठनेहारी की क्योति देव श्रीर हमारे पांच कुणल के मार्ग पर सीधे चलावे ॥

कहावता है। ६०। तय उन्हों ने उस की पिता से ६०। श्रीर यह बालक बढ़ा श्रीर श्रातमा में सैन किया कि श्रात बाहते है कि इस का नाम बलवना होता ग्राया श्रीर इनायेली लोगों पर प्रगट रखा जाय। ईने से दिन लों जंगली स्थानों में रहा।

करने लगा ॥ ३२ । इस के पीछे सब इसाएली पास है सब बाकर जिस जिस वस्त की बाजा परीवा ने इ । और अब जब मुसा भीतर यहावा से बात इसार्णलेयों से कह देता था। ३५। सा इसारली मूसा का चिहरा देखते थे कि उस से किरदी निकलती है थीर चव से वह परेवा से वात करने की भीतर न वाता तब लें वह उस ग्रीठने की हाले रहता था॥

(सारे सामान समेत पवित्रस्थान द्वीर याजकी के बस्त भनाये काने का वर्षन )

स्मा ने इसारिलयों की सारी मंडली रकट्टी करके उन से कहा जिन कामीं के करने की याचा यहावा ने दिई है वे ये है। २। छ दिन तो कामकाख किया खार पर सातवां दिन सुम्हारे लेखे पवित्र ग्रीर ग्रहावा के लिये परमविधाम का दिन ठहरे उस में वो कीई काम कास करे वह मार डाला जाए॥ ३। वरन विधास के दिन तुम अपने अपने घरें। में आग तक न वारना ॥

8। फिर मूसा ने इवायतियों की सारी मण्डली वे कहा जिस वात की आजा यहीवा ने दिई है यह यह है। । तुम्हारे पास से यहावा के लिये भेंट लिई सार अर्थात् जितने अपनी इच्छा से देने चाहै वे यहोवा की भेंट करके ये वस्तुरं से बारं अर्थात् योना स्पा पीतल, ६। नीले बैबनी थार लाही रंग का कपड़ा सूच्म सनी का कपड़ा बकरी का वाल, १। साल रंग से रंगी हुई मेठ्री की खातें चूडमें की खार्ल बबूल की लकड़ी, दा उनियाला देने के लिये सेल क्योंभेषेक का तेल थीर घूप के लिये सुगधद्रव्य, १। फिर स्पोद् ग्रीर चपरास के लिये सुतैमानी मिंख थै।र झड़ने के लिये मिंख।। १०। थै।र तुम में से जितनों के टूडर्प में ख़िंह का प्रकाश है

(१) भूस में सींग।

साये सीर जितनी आचार यहावा ने सीने पर्वत पर दिई है वे सब सनार, १९। सर्थात संव सीर चस को साथ बात करने के समय दिई थीं वे सर्व ग्राहार समेत निवास ग्रार उस के शक्त तस्ति वेंड उस ने उन्हें बताई ॥ ३३ । जब मूचा उन से बात खभे थीर कुर्सियां, १२ । फिर हण्डों समेत उन्द्रक कर चुका तब अपने मुंह पर खोडना डाल लिया ॥ बीर प्रायश्चित का ठकना ग्रीर सीचधालां पर्टा, १३। इरडों थीर सब सामान समेत मेस सार भेट करने की उस की साम्हने जाता तब तब वह उस की रेगिट्यां, 98 । सामान श्रीर दीपकी समेत खोड़ने की निकलते समय ली सतारे हुए रहता था उत्तियाला देनेहारा दीवट खीर उत्तियाला देने के फिर बाहर खाकर की जी खाचा उसे मिलती उन्हें लिये तेल, १५। इस्डी उमेत धूपवेदी खामियेल की तेल बुगियत धूप थीर निवास के द्वार का पर्दा, पह । पीतल की भंभरी डग्डों प्यादि सारे सामान समेत द्यामधिदी पाये समेत देशदी, १०। खंभी खीर उन की कुर्फियां समेत आंग्रम के पर्दे कीर कांग्रम के द्वार के पर्टे, १८। निवास थीर आंगन दोनों के यूंटे खीर डोरियां. १९। पवित्रस्थान में सेवा टहंस करने के लिये काढ़े हुए वस्त्र खीर याचक का काम करने के लिये दारन यावक के पवित्र वस्त और उस के पुत्रों के वस्त्र भी॥

२०। तब इतारातियां की चारी मगडती मूसा के चाम्दने से लाट गई॥ २१। श्रीर वितनी की उत्साद हुआ श्रीर चितनों के मन में में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई घी वे मिलापवालें तंत्र के काम करने श्रीर उस की सारी स्वकाई खीर पवित्र वस्त्रों के बनाने के लिये यदाया की भेंट ले थाने लगे । क्या स्त्री क्या युक्य जितनां के मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई घी वे सत्र लुगनू नधुनी मुंदरी स्नार करान थादि धाने के ग्रहने ले आने लगे इस भान्ति जिसने मनुष्य यद्दीवा के लिये चीने की भैट के देनेदारे चे वे सव उन को ले थाये॥ २३। ख्रीर विस जिस एकप के यास नीले वैजनी वा लाही रंग का कपड़ा वा मूहम सनी का कपड़ा वा वकरी का वाल वा लाल रंग से रंगी हुई मेड़ों की खालें वा सूहसों की खार्ल भी वे उन्दें ले आये॥ २४। फिर खितने चांदी वा पीतल की मैंट के देनेहारे चे वे प्रदीवा के लिये बैसी भेंट से खाये खैार विस विस के पास

<sup>(</sup>१) मूत ने जितना की उन के मन ने उठाया। (१) मूत

र• उन दिनों में य्याप्त कैसर महाराजा की कोर से याचा दुई कि उस के राज्य के सब लोगों क नाम लिखं जार्व ॥ २। कुरीनिय के सुरिया देश के अध्यक द्वाने के पहिले यह नाम लिखाई हुई ॥ ३ । श्रीर सब लेगा नाम लिखाने की अपने अपने नगर की गये॥ ४। यूचफ भी इस लिये कि यह दाकद के घराने श्री वश का था॥ ५। मरियम स्त्री के सम जिस से उस की मगनी हुई घी नाम लिखान का गालील देश के नाचरत नगर से यिट्टिया में घैतलहम नाम दाऊद के नगर का गया . उस समय मरियम गर्भवती थी॥ ६। उन को बदां रहते उस के जनने के दिन पूरे हुए ॥ ९ । श्रीर घट श्रपना पहिलाठा पुत्र जनो ग्रीर उस की कपड़े में लपेटक चरनों में रखा क्योंकि उन के लिये सराय में जगह न थी।

🕻। उस देश में कितने गर्हरिये ये जा खेत मे रहते घे थीर रात की अपने भुख्ड का पदरा देते चे॥ 🖰। श्रीर देखी परमेश्वर का एक दूत उन क पास था राड़ा एका क्रार परमेश्वर का तेज उन की चारी भार चमका थार वे वहुत हर गये॥ १०। दूत ने उन से कहा मत डरें। क्यों कि देखा में तुम्दें यहे श्रानन्द का सुसमाचार सुनाता हू निस से सय सागों की प्रानन्द हागा॥ ११। कि श्रास दालद के नगर में तुम्हारे लिये एक त्रायकर्ता अर्थात् खोष्ट प्रभु जन्मा है॥ १२। श्रीर तुम्दारे लिये यद पता रागा कि तुम एक वालक की कपड़े में लपेटे हुग थ्रीर चरनी में पहें हुए पार्श्वाग्री॥ १३ । तब ग्राचाचक स्वर्गीय सेना में से बहुतेरे उस दूत की संग प्रगट द्वुर थार केंग्यर की स्तुति करते दुर वाले॥ १४। सय से कचे स्थान में ईश्वर का गुर्णानुवाद श्रीर पृष्यियो पर शांति द्वाय . मनुष्यां पर प्रसन्नता दे॥ १५ । ज्यों ही दूतराख उन्हीं की पाम से स्वर्ग की राये त्यांही राहेरियां ने श्रापस में कदा आश्री दम वैतलदम ले। जाके यह वात जे। दुई है जिसे परमे-भ्यर ने इसों की वताया है देखें ॥ १६ । श्रीर उन्हों ने शीघ्र जाके मरियम खीर यूसफ की खीर व्यालक प्रमन्यदेशिया का प्रकाश करने की क्योति खीर तेरे

को चरनी में पड़े हुग पाया॥ १९। इन्टे देखके उन्दों ने वह बात जो इस वालक के विषय मे उन्हों से कही गई घी प्रचार किई॥ १८। पीर सब सुननेटारे उन बातों से का गडीरिया ने उन से कहीं श्रचभित दुर ॥ १९ । परन्तु मरियम ने इन सब बाता का श्रापने मन में रखा श्रीर उन्हें से चती रही ॥ २०। तव गहोरेये बैसा उन्दों से कहा गया या तैसा ही सब बाते सुनके शीर देखके उन बातों के लिये ईश्वर का गुर्णानुवाद श्रीर स्तुति करते द्वुर लै।ट गये॥

२१। जब ग्राठ दिन पूरे दीने से बालक का खतना करना दुखा तब उस का नाम योशु रखा गया कि बदी नाम उस के गर्भ में पड़ने के आगी दूत से रखा गया था॥ २२ । थ्रीर जब मूसा की .. व्यवस्थाको श्रनुसार उन को शुद्ध द्वीने को दिन पूरे दुर तब वे बालक की यिष्यलोम मे ले गये॥ २३। कि जैसा परमेश्वर की व्यवस्था में लिखा है कि हर एक पहिलाठा नर परमेश्वर क लिये पवित्र कहावेगा तैसा उसे परमेश्वर के खागे धरें ॥ २४ । ग्रीर परमे-ज्यर को व्यवस्था को बात के अनुसार पहुको की कोड़ी अधवा कपेात के दो वहीं विलदान करें।

२५। तब देखा यिषशलीम में शिमियान नाम रक मनुष्य घा. वह मनुष्य धर्मी श्रीर भक्त घा क्रीर इसप्येल की शांति को बाट जाहता था श्रीर पवित्र श्रात्मा उस पर था॥ २६ । पवित्र श्रात्मा से उस की प्रतिज्ञा दिई गई घो कि जब लें तू परमेश्वर को श्रिभिषक्त जन को न देखे तब ली मृत्युकी न देखेगा॥ २९। श्रीर घट जात्माकी शिक्षा से मन्दिर में श्राया श्रीर जब उस बालक वर्षात् यीश के माता पिता उस के विषय में व्यवस्था के व्यवहार के अनुसार करने की उसे भीतर लाये ॥ २८। तब श्चिमियोन ने उस की श्रपनी गोदी में लेके ईश्वर का धन्यवाद कर कहा। २०। दे प्रमु अभी तू अपने यचन के अनुसार अपने दास की कुणल से विदा करता है ॥ ३०। क्वोंकि मेरी आखी ने तेरे त्राख-कर्ताकी देखा है।। ३१। जिसे तूने सब देशों के लोगों के सन्मुख तैयार किया है। ३२। कि वह

इस्रायेली लाग का तेज दीवे ॥ ३३ । यूसफ श्रीर योग्नु की माता इन वाती से जो उस के विषय में कही गई श्रवभा करते थे ॥ ३४ । तव शिमियान ने उन की श्राशीस देके उस की माता मरियम से कहा देख यह तो इस्रायेल में बहुती के गिरने श्रीर फिर उठने का कारण होगा श्रीर एक चिन्ह जिस के विक्ष्व में वाते किई जायेगी . इं तेरा निज प्राया भी राङ्ग से वारपार क्रिडेगा ॥ ३५ । इस से बहुत हुदया के विचार प्रगट किये जायेगे ॥

३६। श्रीर इन्ना नाम एक भविष्यद्वक्ती थी जी आग्रेर के कुल के पन्सल की पुत्री थी वह बहुत बूढी थी श्रीर अपने कुवारपन से सात बरस स्वामी के सग रही थी ॥ ३९। श्रीर वह बरस वीरासी एक की विध्या थी जी मन्दिर से बाहर स जाती थी परन्तु उपवास श्री प्रार्थना से रात दिन सेवा करती थी ॥ ३८। उस ने भी उसी घडी निकट थाके परमेश्वर का धन्य माना श्रीर पिक्शलीम में जो लोग उद्घार की बाट देखते थे उन सभी से योशु के विषय में बात किई॥

रे । जब वे परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार सब कुछ कर चुके तब गालील की अपने नगर नासरत की लैटि ॥ ४० । श्रीर वालक वढ़ा श्रीर श्रात्मा में बलवन्त श्रीर वृद्धि से परिपूर्ण होता गया स्नीर ईश्वर का अनुग्रह उस पर था॥

४१। उस के माता पिता वरस वरस निस्तार पर्ध्व में पिस्मलीम की जाते थे॥ ४२। जब वह वारह वरस का हुम्मा तब वे पर्ध्व की रीति पर पिस्मलीम की गये॥ ४३। श्रीर जब वे पर्ध्व की रित पर पिस्मलीम की गये॥ ४३। श्रीर जब वे पर्ध्व की दिनों की पूरा करके लैंडिने लगे तब वह लडका योग्रु पिस्मलीम में रह गया परन्तु यूसफ श्रीर उस की माता नहीं जानते थे॥ ४४। व यह सममक कि वह सगवाले पश्चिकों के बीच में है एक दिन की वाट गये श्रीर श्रपने कुटुवों श्रीर चिन्हारों के वीच में उस की दिन स्त्री वाट गये श्रीर श्रपने कुटुवों श्रीर चिन्हारों के वीच में उस की न पाया तब उसे ढूंढ़ते हुए पिस्मलीम की फिर गये॥ ४६। तीन दिन की पीके उन्हों ने उसे मीन्दर में पाया कि उपदेशकों के बीच में बंठा हुम्मा उन की सुनता बार उन से प्रमन करता

या ॥ ४९ । श्रीर जो लोग उस को सुनते थे से सब उस की ख़ंद्ध श्रीर उस के उत्तरों से विस्मित हुए ॥ ४८ । श्रीर वे उसे देखके श्रवांभत हुए श्रीर उस को माता ने उस से कहा है पुत्र हम से क्यों ऐसा किया . देख तेरा पिता श्रीर में कुठते हुए तुभी ठूठते थे ॥ ४८ । उस ने उम से कहा तुम क्यों मुभी ठूंठते थे । क्या नही जानते थे कि मुभी श्रपने पिता के विषयों में लगा रहना श्रवश्य है ॥ ५० । परन्तु उन्हों ने यह बात जो उस ने उन से कही न समभी ॥ ५० । तब वह उन के सग चला श्रीर नासरत में श्राया श्रीर उन के बश में रहा श्रीर उस की माता ने उन सब बातों को श्रपने मन में रखा ॥ ५२ । श्रीर योश को बृद्धि भीर हील श्रीर उस पर ईश्वर का श्रीर मनुष्यों का श्रमुग्रह बठता गया ॥

३ निवरिय कैसर के राज्य के पद्रहवे व्यस में जब प्रन्तिय पिलात यिष्ट्रदिया का अध्यक्ष था श्रीर हेरोद यक चीर्थाई अर्थात् गालील का राजा श्रीर उस का भाई फिलिप रक चैाषाई अर्थात् इतूरिया श्रीर त्रास्तानीतिया देशी का राजा श्रीर लुसानिय एक चैाघाई श्रर्थात् ग्रिव-लीनी देश का राजा था॥ २ । श्रीर जब इन्नस ग्रीर कियाफा महायाजक घे तब ईप्रवर का वचन जगल मे जिखरियाइ के पुत्र योइन पास<sup>,</sup> स्राया ॥ ३। श्रीर वह यर्दन नदी के श्रासपास की सारे देश मे श्राको पापमाचन को लिये पश्चात्ताप को बर्पातसमा का उपदेश करने लगा ॥ 🞖 । जैसे यिश्रीयाह भविष्य-द्वक्ता के कहे हुए पुस्तक में लिखा है कि किसी का श्रव्द हुस्रा जा जगल में पुकारता है कि परमेश्वर का पथ वनायो उस के राजमार्ग सीधे करे।॥ ५। इर एक नाला भरा जायगा ग्रीर एक पर्ळात थार टीला नीचा किया जायाा श्रीर टेढ़े पंच सीधे बीर अचनीच मार्ग चैारस घन जायेंगे॥ ६। श्रीर सव प्रामी ईक्कर के त्राम की देखेंगे॥

9। तब बहुत लोग जो उस से वर्पातसमा लेने को निकल श्राये उन्हों से योधन ने कहा हे सीपी के व्यथ किस ने तुम्हें श्रानेवाले क्रोध से भागने की चिताया है। । पत्रचाताय के याग्य फल लाखे। के उपरान्त यह क्षुकर्म्म भी किया कि योहन की थ्रीर प्रापन प्रापने मन में मत कप्तने लगी कि प्रमारा यग्दीगृष्ट में मूद रखा।॥ पिता द्रशाष्ट्रीम है क्योंकि में तुम से कहता हूं कि ईश्टर इन पत्य रो से इल्लाहीस के लिये सन्तान उत्पन्न कर सफता है। ए। थीर अब भी कुल्हाई। पेड़ी की जड़ पर लगी है इस लिये जा को पेड श्रटका फल नहीं फलता है से। फाटा जाता सीर सारा मे हासा जाता है।। १०। तब सोगो ने उस से पूका ती इस क्या करें॥ ११। उस ने उन्हें उत्तर दिया कि निस पास दे। यो। दे। से। जिस पास न दे। उस की साथ यांट लेये थीर जिस पास भाजन दाय सा भी घैसा ही करे॥ १२। कर उसाइनेटारे भी वर्णातनमा सेने की पाप बीर उस से वाले है गुरु इस य्याकरे॥ १३ । इस ने उन से कहा जी तुम्हे ठष्टराया गया है उम में प्राधिक मत ले ला। १४। योहाकों ने भी उम से पूका दम वया करें . उंस ने उन से फ़रा कि मी पर उपद्रय मत करी थीर न भूठे दीय समाधी थीर खपने बेतन से सन्तुष्ट रदी ॥

श्रपने मन में थे। इन के विषय में विचार करते थे कि द्वाय न द्वाय यही स्वीष्ट है। १६। तय यादन श्रीधक शक्तिमान है में उस के ज़ती का यंध खालने के योग्य नहीं हू छह तुन्हीं प्रतिय प्रातमा से थीर मारा से वर्षातममा देशा॥ १७। उस का मूप **चम के प्राथ में ई थीर यर ग्रपना सारा** यालियान गुद्ध करेगा श्रीर ग्रेट केंग श्रवने खते मे म्कट्ठा करेगा परन्तु भूमी की उस आग से जी नहीं युक्तती है जलायेगा ॥ १८ । उस ने यहुत थीर याता का भी उपदेश करके लागों का मुसमाचार मुनाया ॥

१९। पर उम ने ची धाई के राजा हेरी द कें। घे उतदना दिया ॥ २०। इस लिये हेरोद ने उन सभी व्हेन्यर का ॥ ।

२१। सय लागा के वर्पातसमा लेने के पीछे जव यीशु ने भी वर्षातसमा लिया था धीर प्रार्थना करता षा तव स्वर्ग खुल गया॥ २२। भीर पवित्र खात्मा देही रूप में क्यात की नाई उस पर उतरा थार यह प्राकाशवागी हुई कि तू मेरा विष पुत्र है में तुम से याति प्रसन्न हू ॥

२३। पीर योशु स्राप तीस वरस के स्रटकल द्याने लगा कीर लागों की समक में गूसफ का पुत्र था॥ २४। यूसफ रली का पुत्र था वह मतात का पुत्र वर सेवी का वेट मलिक का वद याना का वद युरुफ का ॥ २५ । वह मत्तीं घयाह का वह 'स्रामीस का वर नरूम का वह इसील का वह नगाई का। र्दे । वह माट का वह मत्तिष्याद का वह शिमिर्द का बद्द यूमफ का बद्द यिहूदा का॥ २०। बद याराना का वह रीमा का वह निम्वायुल का वह श्रनित्रस्य का यह नेरि का ॥ २८। यह मलीक का यह खट्टी का यह कीसम का यह इसमेदिद का यह १५। जय नेता स्नास देखते थे थ्रीर मय स्माने गर का ॥ २८। यह योशी का यह इतियेजर का वह यारीम का वह मतात का वह सेवी का॥ ३०। यह शिमियोन का यह यिहूदा का बद ने सभा की उत्तर दिया कि में ती तुम्हें जल से यप-व्यूमफ का यह योनन का यह इलियाकीम का॥ तिसमा देता हू परन्तु यह प्राता है जो मुक्त में ३१। यह मिलेया का यह मैनन का यह मत्त्रय का यह नाधन का यह दाजद का॥ ३२। यह यिथी का यह श्रीचेद का वह वीश्रम का वह मलमान का यत नहणान का ॥ ३३ । यह श्रम्मीनादय का यह श्रराम का घट दिसोन का घट पेरस का घट विदूदा का ॥ ३४ । यह याकूय का यह इसहाक का यह स्त्रादीम का बद तेराउ का बत नाहार का ॥ ३५। यत सिन्म का यह रियू का यह पेलम का यह स्थर का यह जेलह का ॥ ३६ । यह कैनन का यह अर्फक-सद का बद्द शेम का बद्द नूद का बद्द समक की ॥ ३७ । यह मिणूशलह का यह ह्नाक का यह पेरंद उम के भाई किलिए की म्बी ऐरादिया के विषय का वट महत्त्वत का वह कीनन का ॥ ३६। वह में थीर सब क्यमीं के विषय में जी उस ने किये इनीश का बह शित का बह स्नादम का बह

धे यी भा पवित्र आत्मा से परिपूर्व हो। यर्दन से फिरा और आत्मा की

शिवा से जगल मे गया ॥ १। श्रीर चालीस दिन श्रीतान से उस की परीक्षा किई गई थ्रीर उन दिना में उस ने कुछ नहीं खाया पर पी है उन के पूरे दोने पर भूखा हुआ।। ३। तब धैताम ने उस से कहा जा तू ईश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि राटी बन जाय ॥ 🞖 । यीशु ने उस की। उत्तर दिया कि लिखा है मनुष्य केवल राठी से नहीं परन्तु ईश्वर की इर एक वात से जीयेगा॥ ५। तव गैतान ने उसे एक कचे पर्व्यंत पर ले जाके **डस की। पल भर में जग़त के सब राज्य दिखाये॥** ६। ग्रीर ग्रैतान ने उस से कहा मे यह सब ग्राधि-कार थैं।र इन्डों का विभव तुक्ते देवंगा क्योंकि वद मुक्ते सेापा गया है थौर मे उसे जिस की चाहता हू च स को देता हू॥ ७। इस लिये जी तूमुक प्रयामें दिया कि दे शैतान मेरे साम्हने में दूर देा क्यों कि लिखा है कि तू परमेश्वर अपने ईश्वर का प्रशास कर श्रीर केवल उसी की सेवा कर ॥ ए। तब उस ने उस की यिष्वश्लीम में ले जाकी मन्दिर की कलश पर खड़ा किया थ्रीर उस से कहा जी तूर्इ ध्वर का पुत्र है तो अपने को यहां से नीचे गिरा॥ १०। क्यों कि लिखा है कि वह तेरे विषय में अपने दूती। को आचा देगा कि वे तेरी रक्षा करें॥ ११। ग्रीर वे तुभे हाथा हाथ उठा लेंगे न देा कि तेरे पांव मे पत्थर पर चाट लगे॥ १२। योशु ने उस की उत्तर दिया यह भी कहा गया है कि तू परमेश्वर अपने र्डेग्बर की परीचा मत कर॥ १३। जब शैतान सव परीचा कर चुका तब कुछ समय के लिये उस की पास से चला गया ॥

१४ । योशु स्रात्मा की शक्ति से गालील की फिर गया थ्राँर उस की कीर्त्ति आसपास के सारे देश में फैल गई॥ १५। श्रीर उस ने उन की सभाश्री में उपदेश किया ग्रार सभा ने उस की बढ़ाई किई॥

गयां या श्रीर श्रिपनी रीति पर विचाम के दिन समा को घर में असको पेठूने की राहा हुआ।। (9 है यिशैयाच भविष्यद्वक्ता का पुस्तक उस की दिया गया श्रीर उस ने पुस्तक खोलके छट स्थान पाया जिस में लिखा था॥ १८ । कि परमेश्वर का श्रात्मा मुक पर है इस लिये कि उस ने मुक्ते क्रांभियेंक किया है कि कागलों की मुसमाचार मुनाङ ॥ १९ । उस न मुक्ते भेजा है कि जिन के मन चूर है उन्हें चंगा करे थीर बंधुक्रो की क्रुटने की क्षेर क्रुधी की दृष्टि पाने की वार्त्ता सुनाक श्रीर पेरे हुन्थों का निस्तार कर क्षीर परमेश्वर के ग्राह्म वरस का प्रचार कद ॥ २०। तव वह पुस्तक लपेटके सेवक को राध में देके वैठ गया थ्रीर सभा में सब लागी की आंखें उसे तक रहीं॥२१। तब बद उन्हें। से कदने लगा कि. **ब्राज हो धर्म्मपुस्तक का यह वचन तुम्हारे** सुनने मे पूरा हुया है। २२। खार सभी ने उस की सराहा थ्रींग्जी अनुग्रहकी बाते उस के मुख से निकली करे ते। सब तेरा दे। गा॥ 🕒। योशुने उस की उत्तर उन से श्रवभा किया थीर कहा क्या यह यूसफ का पुत्र नहीं है॥ ५३। उस ने उन्हों से कहा तुम ऋवा व मुक्त से यह दृष्टाना किहाते कि है बैदा अपने हैं तो चंगा कर . जी कुछ इमी ने सुना है कि कफर्न हुम में किया गया से यहां ग्रापने देश में भी कर॥ १४ । भीर उस ने कहा में तुम से सव करता हू कोर्ड भविष्यद्वक्ता अपने देश में ग्रास्य नहीं देशता मैं॥ २४। ग्रार में तुम से सत्य कहता हू कि एलि-याद के दिनों में जब याकाश साढ़े तीन वरस वन्द रहा यहां ले। कि सारे देश में बड़ा ग्रकाल पड़ा तब इसायेल मे बहुत विधवा थीं ॥ २६ । परन्तु शिल-याद उन्दों में से क़िसी के पास नहीं भेजा गया क्रेवल सीडान डेग्र के सारिकत नगर में एक विध्वा के पास ॥ २७ । थैं।र इलीया भविष्यद्वक्ता के समय में इसायेल में बहुत की ढ़ी घे परन्तु उन्टों में से की ई भुद्ध नहीं किया गया केवल सुरिया देश का नामान॥ रेंद्र । यह वाते सुनको सव लोग सभा में क्रोध से भर गये॥ 代। श्रीर उठके उस की नगर से बाहरे निकालके जिस पर्ट्यंत पर उन का नगर बना दुया १६। तब बह नासरत की आया खड़ां पाला था उस की चोटी घर से खले कि उस की नीचें गिरा

हैं । ३०। परन्तु यह उन्हों के योख में से होको और नगरी में भी ईखर के राज्य का सुसमाचार निकला और चला गया॥

३१। खार उस ने जालील के कफर्नाट्स नगर में जाके विषास के दिन लोगों की उपदेश दिया॥ ३२। ये उस के उपदेश से अवभित हुए खोकि उस का बचन पाधिकार संदित था॥ ३३। सभा के धर में एक मनुष्य था जिसे अशुद्ध भूत का खात्मा लगा पा ॥ ३४ । उम ने घड़े शब्द में चिल्लाफे कहा रे योश नामरी राने दीजिये आप की इस में वया काम . बचा आप हमे नाग करने आये है . मै आप को जानता हु जाप कौन है ईक्टर के पवित्र जन॥ ३५। यीशु ने उम की डांटके कहा चुप रह थीर उम में में निकल था . तय भूत उस मनुष्य की बीच भ गिराको उस में में निकल काया थार उस की कुछ ष्टानिन किई॥ ३६। इस घर सभी की अर्चभा हुमा और वे स्नापन में वात फरके वाले यह कीन मी बात है कि बार प्रभाव थीर पराक्रम से अशुह भरों। को याचा देता है खीर वे निकल बासे है॥ इँ९। मा उम की कीर्ति स्नामपाम के देश में मर्व्यंत्र केंन गर्रे ॥

३६। सभा के घर में से उठके उस ने शिमोन के घर में प्रयेश किया थीर शिमोन की मास यह ये याके उन की सदायता करे थीर उन्हों ने आके क्यर से पीडित घी थीर उन्हों ने उस के लिये उस में विक्ती किएं॥ ३ए। उम ने उम के निकट खड़ा दी उधर की डांटा श्रीर वह उसे क्वाड गया श्रीर यह गुरना उठके उन की सेवा करने लगी॥

४०। मुर्ण इचते हुए जिन्दी के पाम दु यी सीम नाना प्रकार के रोगों में पहें थे ये सब उन्हें उस पाम लागे थीर उस ने गक्ष गक्ष पर प्राथ राजके उन्हे धगा किया॥ ४१। मूत भी चिल्लाते श्रीर यह कहते हुए कि क्याप ईंग्छर के पुत्र मीष्ट्र हैं बट्तीं में से निकले परन्तु उम ने उन्दं होटा थीर घोलने न दिया व्योकि व जानते चे कि यह खीष्ट्र है।

४२। विहान हुए यह निकलके जगली स्थान मे गया भीर लेगों ने उस की ठूंका थार उस पास जाय ॥ ४३ । परन्तु उस ने उन्दें। से कहा मुक्ते श्रीर कि दे प्रमु जी श्राप चाई ती मुक्ते शुद्ध करे

सुनाना देशा कोंकि ने इसी लिये भेजा गर्या हू ॥ 88। या उस में गालील की सभाग्री में उपदेश किया॥

प् स्का दिन यहुत लेगा ईब्बर का बचन सुमने को योश पर गिरे पहते ये थीर यह गिनेसरत की भील के पास खड़ा था। रे। बीर उस ने दो नाव भीस के तीर पर स्त्री देखीं थै।र महुव उन पर से उतरके जालें की धोते घे॥ ३ । उने नाठी में से एक पर जी शिमीन की थी चढ़के उस ने उस से विन्ती किई कि तीर से घोडी दूर से जाय थीर उस ने वैठके नांव पर से लोगों को उपदेश दिया॥ 🞖 । जब बद बात कर चुका तब शिमान से कहा ग्राहिर में 'से जा श्रीर मक्लियां पकड़ने की श्रपने जाली की डाली॥ ५। शिमोन ने उस की उत्तर दिया कि देशुरु इस ने सारी रात परिश्रम किया श्रीर कुछ नहीं पकड़ां तीभी श्राप की यात पर में जाल डालूगा ॥ ई । जब उन्हों ने गेसा किया तय बहुत महालियां बकाई श्रीर उन का जाल फटने लगा॥ 9। इस पर उन्हों ने स्पर्पने साभियों की जी दूसरी नाव पर घे सैन किया कि दोनां नाव रेसी भरीं कि व हुवने लगीं॥ 🖺 । यद देखके शिमोन पितर यीशु के गोड़ी पर गिरा श्रीर कटा द प्रभु मेरे पास' से जाइये में पापी मनुष्य हू॥ ए। क्योंकि वह थीर उस के सब संगी लेगा इन मक्रालियों के वक्त जाने से जो उन्हों ने पकड़ी घी विम्मित दुग॥ १०। थ्रीर वैसे ही जबदी के पुत्र याकुव श्रीर योदन भी जो शिमान के सामी थे विस्मित हुए. तय योशुने शिमोन से कदा मत हर श्रव से तू मनुष्यों का पकडेगा ॥ ११। श्रीर वे नावी की तीर पर लाके सब कुछ ें हो।इके उस के पीहे द्या लिये ॥

१२। जय वट एक नगर में था तय देखी एक मनुष्यं कोठ से भरा' हुआ वंदां घा श्रीर वह यीशु माके उमे राकने लगे कि यह उन के पास से न को देखके मुद्द के यल गिरा स्रोर उस से बिनी सकते हैं ॥ १३ । उस ने राम यका उसे कृषे करा मैं तो जाहता हू गुद्ध दो जा . श्रीर उस का कीक तुरम्त जाता रहा ॥ १४ । तब उस ने उसे खाहा विर्द्ध कि किसी से मत कर परन्तु जाके खपने तर्द याजक की दिखा खीर खपने गुद्ध दीने के विषय में न्का चढ़ाया जैसा सूमा ने न्याचा दि हैं तैसा लागी पर साक्षी देशने के लिये चढ़ा॥ १४। परन्तु यीशु की कीर्ति श्राधिक फैल गई थार बहुतेरे भाग मुनने को थार उस से अपने रोगों से चर्गे किये जाने की एकट्ठे दुण ॥ १६ । स्त्रीर इस ने जंगली स्थाना मे खलग जाके प्रार्थना किई ॥

नाम एक कर उगाइनेष्टारे का कर उगाइने के स्थान में बैठे देशा बीर उम से कहा मेरे पीड़े था। 👫। बर मय क्षुक की इकी चठा चीर चम के पीके ही लिया॥ १९। थीर नेबी ने खपने घर में उम के लिये यहा भाज यनाया श्रीर यहुत कर उगाइनेहारै थीर यहुत में थीर लोग घे तो उन के मा भीजन १९। एक दिन यह उपनेश करता था थार फरीशी पर येठें ॥ ३०। तथ उन्दों के अध्यापक थार फरीशी थीर व्यवस्थापक लोग जो गालील थीर पिट्टिया के उन के शिक्षों पर कुड़कुड़ाके वाले गुम कर उगाटने-टर एक गांव से भीर विश्वालीम से आये थे वहां नारी थीर पापियों के मा क्यों साते थीर पीते हैं।

के आगो उतार दिया ॥ २०। उस ने उन्हों का राते और पीते है ॥ ३४। इस ने उन से फदा अब विष्ठास देखके उस से कहा है मनुष्य तेरे पाप समा दूल्हा सदाखों के मा है तब क्या तुम दन में उप-किये गये हैं ॥ २१। तब अध्यापक कीर प्रतेशी वास करवा मकते हो ॥ ३५। परन्तु वे दिन आवंगे लेगा विचार करने स्त्री कि यह सीन है जो ईंग्वर की निन्दा करता है . ईंग्वर की कोड़ कीन पापों उन दिनी में उपवास करेगे ॥ ३६। उस ने स्क की दामा कर सकता है ॥ २२। ग्रीशु ने उन के मन हृष्टाना भी उन से कहा कि कीई मनुष्य नये अपहे की वार्त जानकी उन की उत्तर दिया कि तुम सीता का दुकड़ा पूराने यस्त्र में नहीं सताता है नहीं ती को वार्त जानको उन को उत्तर दिया कि तुम लाग ज्ञान वार्त जानको उन को उत्तर दिया कि तुम लाग ज्ञान वार्त वार्त करते हैं।। एरने कीन वार्त पहल है यह कहना कि तरे पाप कमा किये गये है ज्ञाब्य यह कहना कि उठ ज्ञार ज्ञान कि वार्त में मिलता भी महीं।। ३९। ज्ञार कार्य महां निया दारा रस पुराने कुणों में नहीं भरता है नहीं ता नया दारा रस पुराने कुणों में नहीं भरता है नहीं तो नया दारा रस कुणों को फाहेगा ज्ञार वह जाय वह लायगा ज्ञार कुणों में नहीं भरता है नहीं तो नया दारा रस कुणों को फाहेगा ज्ञार वह जाय वह लायगा ज्ञार कुणों में भरा चाहिये तथ देनि की वह लाय से नये कुणों में भरा चाहिये तथ देनि की दह तथ अपनी वार उठाके अपने घर केह ला।। रेप। वह लाय से मुणा में भरा चाहिये तथ देनि की वह तुरना उत्तर की महित करता हुआ। वस की व्राव्य के वास्तर की महित करता हुआ। है युराना ही खल्का है।।

दिन योशु खेती में हिकी जाता था श्रीर उस के शिष्य वाले तोड़के हिथों में मल भलके खाने लगे ॥ १। तब कई एक फरीशियों ने उन से कहा जो काम विधाम के दिन में करना उचित नहीं है से क्यों करते हो ॥ ३। योशु ने उन की उत्तर दिया वया तुम ने यह नहीं पठा है कि हाकद ने जब वह श्रीर उस के सगी लगा मूखे हुंस तब वया किया ॥ ४। उस ने क्योंकर ईश्टर के घर में जाके भेंट की राटियां लेके खाई जिन्हे खाना श्रीर किसी की नहीं केवल याजकों की उचित है श्रीर खाने स्वीयों की भी दिई ॥ ४। श्रीर उस ने उन 'से कहा' मनुष्य का पुत्र विधामवार का भी प्रभु है ॥

६। दूसरे विषामवार की भी वह सभा के घर 'में जाको उपदेश करने लगा श्रीर घटां एक मनुष्य था जिस का दहिना हाथ मुख गया था॥ 9। अध्यापेंक श्रीर फरीशी लोगा उस में दोप ठइराने के लिये उसे ताकते थे कि यह वियास की दिन में चगा करेगा कि नहीं ॥ द। पर वट उन के मन को वार्त जानता था और मुखे दाघवाले मनुष्य से कहा उठ बीच से खड़ा हो . यह उठके खड़ा हुआँ ॥ ए । तव योशु ने उन्दीं से कहा मैं तुम से एक बात पूर्वगा व्या विषाम के दिना में भला करना श्रेषवा व्रूरा करना प्रात को वचाना अधवा नाश करना उचित है। १०। श्रीर उस ने उन सभी पर चारी श्रीर दृष्टि कर चंग मनुष्य से कहा अपना हांच बढा . उस ने ऐसा किया थ्रीर उस का दाश फिर दूसरे की नाई भला चंगा दे। गया ॥ ११। पर वे वहे क्रोध से भर गये श्रीर स्रापस में बोले एम योशु की बबा करें॥

'१२। उन दिनों में वह प्रार्थना करने के। पर्व्यत पर गया थी। ईश्वर से प्रार्थना करने में सारी रात विताई ॥ १३। जब बिहान हुआ तब उस ने अपने शिष्टों की। अपने पास बुलाके उन में से बारइ जनें। की। चुना जिन का। नाम उस ने प्रेरित भी रखा॥ १४। अर्थात् शिमोन की। जिस का नाम उस ने पितर भी रखा थी। उस के भाई अन्दिय की। थीर याकृष

श्री यिद्दन की श्रीर फिलिंप श्री 'वर्षतमई की ॥ १५। श्रीर मती श्री श्रीमा की श्रीर अलफई के पुत्र याकूब की श्री श्रिमेनि की जो उद्योगी कदावता है ॥ १६। श्रीर याकूब के भाई यिद्दा की श्री यिद्दरा इस्करि-याती की जी विक्वास्थातक हुशा ॥

१९। तंब वह उन के संग्रं 'उत्तरके वैदिंग स्थान
में खंडा हुँ आ श्रीर उर्च के खंडुत र्शिष्य भी थे श्रीर
लेंगों की बड़ी भीड़ सारे यिद्दांदया से भीर यिद्दश्रिलीम से श्रीर सीर श्री सीदोन के समुद्र के तीर से
लेंग उस की दुनने की श्रीर ग्रंपने रोगों से वंगे किये
लीने की श्रीय थे। १८। श्रीर श्रुश्रुह भूतों के स्ताये
हुए लाग भी . श्रीर वे चगे किये जाते थे। १९। श्रीर
सब लोग उसे हूने चाहते थे थ्योंकि शक्ति उस से
निक्तलंती थी श्रीर संभी की चगा करती थी।

२०। तब उँच ने अपने शिष्यों की खोर इष्टि कर कदा धन्य तुम जी दीन है। क्योंकि ईश्वर का राज्य तुम्दारा है ॥ २१ । धन्य तुम जो स्रवं भूखे हो क्योंकि तुम तृप्त किये जायोगे . धन्य तुम जो याब राते हा क्यों कि तुम इंसेगो ॥ २२ । धन्य तुम है। जब मनुष्य तुम से बैर करें थ्रीर जब व मनुष्य के पुत्र के लिये तुम्हें खला करे थार तुम्हारी निन्दा करे थार तुम्हारा नाम दुष्ट संग्दूर करे॥ २३। उस दिन स्नानन्दित दे। और उक्ती वंगीकि देखीं तुम स्वर्ग में बहुत फल पाथीगो . उन के पितरीं ने भविष्यद्वक्तायों से वैशा ही किया॥ २४। परन्तुं दाय तुम जी धन-वान दे क्योंकि तुम अपनी शान्ति पा चुके दे।॥ २४। द्वाय तुम जो भरपूर दी क्योंकि तुम भूखे होती . हाय तुम जी अब इंसते ही क्योंकि तुम श्रीक करोगे थीर रायोगो ॥ २६ । दाय तुम लाग जब सब मनुष्य तुम्हारे विषय में भलां कहे. उन के पितरी ने भूठे भविष्यद्वक्तांग्रीं से वैसा ही कियां॥

२९। थीर भी मैं तुम्हों से जो मुनते है। कहता हू कि अपने श्रुक्षों की प्यार करों . जो तुम से खैर करे उन से भलाई करों ॥ २८। जी तुम्हें साप देवे उन की आशीस देखों थीर जी तुम्हारा अपमान करे उन के लिये प्रार्थना करों ॥ २८। जी तुम्हें रक गाल पर मारे उस की श्रीर दूसरा भी फैर दे श्रीर जो

जी तेरी बस्त-कीन लेबे उस से फिर मत मांग ॥ ३१। श्रीर जैसा तुम चाइते ही कि मनुष्य तुम से करें तुम भी उन से बैसा ही करा ॥ ३२। जो तुम याने की बाजा रखते हो तो तुम्हारी क्या बड़ाई भरा है से इंड इस का मुद्द बोलता है। क्योंकि पापी लोग भी पापियों की ऋण देते है कि प्यार करे। थै। भलाई करे। थै।र फिर पाने की आशा न रखके ऋग देश्री श्रीर तम बहुत फल पाश्रीगे श्रीर सर्ख्यप्रधान के सन्तान होती क्योंकि वह उन्हों पर जो धन्य नहीं मानते है ख्रीर दुष्टों पर कृपाल है। ३६। से जैसा तुम्हारा चिता द्यावन्त है तैसे तम भी दयावनत हास्रो।।

३९। दूसरीं का बिचार मत करी ते। तुम्हारा विचार न किया जायगा . दोधी मत उद्दराखी ती तुम दोषी न ठहराये जाखागे . चमा करा ती तुम्हारी कमा किई जायगी॥ ३८। देखे। ते। तुम की दिया बायगा . लेगा पूरा नाप दवाया थीर हिलाया हुआ श्रीर उभरता हुआ तुम्हारी ग्रीद में देगे कोफि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिये भी नापा जायगा॥ ३९। फिर, इस ने उन से एक द्रष्टान्त कचा का अन्धा अन्धे की मार्ग बता सकता है. वया दोनों गळे से नहीं गिरेगे ॥ ४० ।, शिष्य अपने गुरु से वहा नहीं है धरन्तु जो की ई सिंह दीवें से। श्रपने गुरु के समान द्वागा ॥ ४१। जी तिनका संदे

तेरा दोहर कीन लेख उस की थांगा, भी लेने से मत निकाल . है कपटी पहिले अपने नेत्र से लट्टा निकाल श्रवं ॥ ३० । जो कोई तक से मांगे उस की दे और दे तब की तिनका तेरे भाई के नेत्र में है उसे निकासने को त षच्छी रीति से देखेगा॥

४३। कोई अच्छा येड नही है जो निकासा फल फले और कार्ड निकामा पेड़ नहीं है जी अच्छा फल उन से प्रेम करे। जो तुम से प्रेम करते हैं तो तुम्हारी फले॥ ४४। हर एक प्रेड प्रापने ही फल से प्रह्माना क्या बहाई कोंकि पापी लोग भी अपने प्रेम करने- जाता है, कोंकि लोग कांटों के पेड् से गुलर नहीं हारी से प्रेम करते हैं ॥ ३३ । कार का तुम उन से तोड़ते थीर न कडेले मूह से दाख तीड़ते हैं ॥ भलाई करें। को तुम से भलाई करते हैं तो तुम्हारी ४५। भला मनुष्य अपने मन को भले भग्रहार से भली क्या घडाई क्योंकि पापी लोग भी रेसा करते है ॥ वात निकालता है ग्रीर धुरा मनव्य श्रपने मन के धुरे ३४ । थ्रीर जी तुम उन्हे ऋण देखी जिन ने फिर भगडार ने धुरी बात निकालता है क्योंकि जी मन में

8६। तुम मुक्ते चे प्रमु चे प्रमु क्यों पुकारते दे। उतना फिर पार्च ॥ ३५ । परन्तु अपने शत्रुकों को थै। की में कहता हू का नहीं करते ॥ ४७ । की कीई मेरे पास काके मेरी छातें सुनको उन्दे पालन करे मे तुम्दें बताजगा बद किस के समान है। ४८। वह एक मनुष्य के समान दे जा घर वनाता था थीर उस ने ग्रष्टरे खोदके पत्थर पर नेव डाली थ्रीर जब बारु ग्राई तब धारा उस घर पर लगी पर उसे हिला न सकी, क्योंकि इस की नेव पत्थर पर दाली गर्इ थो ॥ ४ए । यरन्तु को सुनक पालन न करे से। रक मनुष्य के समान है जिस ने सिट्टी पर विना नेव का घर बनाया जिस पर धारा लेगी श्रीर यह तुरन्त जिर यहा श्रीर उस घर का बढ़ा विनाम हुआ।

ज्ञब - योशु लोगों को अपनी सब बात युना खुका तब कफर्ना दुम में प्रवेश किया॥,२। श्रीर किसी शतपति का रक दास जी उस का क्रियः, या रोजी दी सरने पर था॥ ३ । शत-पति न योशु का चर्चा सुनके यिष्ट्रदियों के कई रक प्राचीनों की , उस से यह बिन्ती, करने, की उस यास भेजा कि आको मेरे दास की चगा की जिये। 🞖 । भाई के नेत्र में है उसे तू क्यों देखता है श्रीर का उन्हों ने योगु पास श्राके उस से बहु यह से बिनी लट्टा तेरे ही नेत्र में है मा तुको नहीं मुकता॥ ४२। किर्ड थैं।र कहा ब्राम किये यह काम करेंगे श्राच्या तू जो श्राप श्रपने नेश्र में का, लट्टा नहीं से इस के येग्य है ॥ ५-। क्योंकि वह हमारे लेगा देखता है क्योंकर ख़ाने भाई से कह सकता है, कि से प्रेम, करता, है ख़ीर उसी ने सभा का घर दमारे हे भाई रहिये में यह तिनका जो तरे नेत्र में है लिये बनाया है ॥ ई। तब योश उन के स्मा गया सीर

की भेजके उस से कहा है प्रभु दुःख न चठाइये क्यां-9। इस लिये में ने व्यपने की ब्याप की पास जाने | इमे ब्याप की पास यह कहने की भेजा है कि जी र्क भो योग्य नहीं समभा परन्तु बचन कहिये ते। मेरा सेवक चरा हो जायगा ॥ ८। क्योंकि में पराधान मनुष्य हू श्रीर योद्धा मेरे वश में है श्रीर मे एक की कहता हू जा तो वह जाता है थीर दूसरे की था तो यह आता है श्रीर अपने दास की यह कर ती बद करता है ॥ 🖰 । यह चुनके योशु नं उस मनुष्य पर प्रचभा किया थीर मुद्द फीरके जा बहुत लोग उस की पोछे से आते थे उन्दा से कदा में तुम से कदता हू कि मै ने इसायेला लागा में भा ऐसा बढ़ा विश्वास नही पाया है ॥ १०। सीर जी लोग भेजे गये उन्देश ने जब घर की लीटे तब उस रेगा। दास को चगा पाया॥

११। दूसरे दिन योगु नाइन नाम रक नगर की जासा था और उस के अनेक शिप्य थीर बहुतेरे लाग चस के संग जाते थे ॥ १२। वियोदी वह नगर को फाटक के पास पहुचा त्यादा देखी लाग सक मृतक की बाहर ले जाते घे जी खपनो मा का एक-लाता पुत्र था थार वह विधवा थी थार नगर के बहुत लाग उस के सग थे॥ १३। प्रभु ने उस की 'देखके उस पर दया किई श्रीर उस से कदा मत री ॥ चठानेद्दारे खड़े दुर श्रीर उस ने कटा चे जवान मे पुभ से करता हू उठ ॥ १५ । तब मृतक उठ बैठा श्रार वालने लगा श्रार याशु ने उसे उस को मां की सींप दिया॥ १६ । इस से सभी की भय दुखा थीर वे ईग्रवर की स्तात करक वाले कि इमारे बोच में बड़ा भविष्यद्वक्ता प्रगट दुखा है श्रीर कि ईफ्टर ने खपने लोगों पर दृष्टि कि दे हैं॥ १९। श्रीर उस के विषय में यह बात सारे विद्दिया में श्रीर बासपास के सारे देश में फैल गई ॥

१८। योहन के शिष्या ने इन सब बाता के विषय

वह घर से हूँ रें न या कि शतपति ने उस पास मित्रो । भेजा कि जो श्रानिवाला था से किया आप ही हैं श्रयवा हम दूसरे को बाट जीहे॥ २०। उन मनुष्यों कि मै इस योग्ध नहीं कि आप मेरे घर में आवे॥ ने उस पास आ कहा योहन वपतिसमा दनेहारे ने थानेवाला था से। क्या श्राप ही है श्रथवा हम दूसरे को बाट जीहे॥ २१। उसी घड़ी योशु ने बहुतीं की जा रोगो थार पाइन्थी थार दुष्ट भूती से दुखी ये चगा किया भार बहुत से श्रक्षी की नेत्र दिये॥ रेरे। थीर उस ने उन्हां का उत्तर दिया' कि जो कुछ तुम ने देखा श्रीर धुना है से। जाकी योहन से कही ाक अधे देखते है लंगड़े चलते है की कां ग्रुद्ध किये जाते है बाहरे सुनते है मृतक जिलाये जाते है और कगाला की सुसमाचार सुनाया जाता है ॥ २३ । श्रीर ना काई मेरे विषय में ठाकर न खावे सा धन्य है।

🔁 । जब योद्दन के दूत होग चहे गये तब योग्रु योदन के व्यवय में लेगों से कहने लगा तुम जंगल में क्या देखने की निकले क्या पवन से हिलते हुए नरकट की ॥ २५ । फिर सुम क्या देखन की निकले क्या पूदम बस्त्र पांचने हुए मनुष्य को . देखा जा भड़काला बस्त पादिनते श्रीर सुख से रहते है से। राजभवना में है। २६। फिर तुम क्या देखने की निकले वया भावेष्यद्वक्ता की । दां मैं तुम से कदता टूरक मनुष्य को जा भावष्यद्वक्ता संभी खांधक है।। २७। यह वही है जिस के विषय में लिखा है १४ । तब उस ने निकट स्राक्ते स्रर्थी कें। हूसा स्रीर ाके देख मै स्रापने दूत की तेरे स्रागे भेजता हू जी तेरे यार्ग तेरा प्रच वनावगाः॥ २८। म तुम से कदता इ कि जो स्त्रियों से जन्में इं उन में से योहन वपतिसमां देनेदारे से बड़ा भावयद्वक्ता कोई नही है परन्तु जे। ईश्ख्रर की राज्य में खात होटा है से। उस से बढ़ा है।। २९। भीर सब लोगों ने जिन्ही ने सुना श्रार कर उगाइनेहारी ने योहन से वर्पातसमा लेके ईश्वर की निर्दाय ठइ राया ॥ ३०। परन्तु फरी-शियां श्रार व्यवस्थायकों ने उस से वयतिसमा न लेके र्इश्वर क अभिपाय की। खर्यने विषय में ठाल दिया ॥

३१। तव प्रभुने कहा में इस समय के लोगो। में योदन से कहा।। १९। तब उस ने अपने शिष्यों को उपमा किस से देख्या है किस के समान हैं।। - में से दें। अने की खुलाकी यीशु पास यह कहने का | ३२। वे बालकी के सम्रान हैं का वश्वार में बैठक

एक दूसरे की पुकारके कहते हैं इस ने तुम्हारे लिये वांचली वजाई यौर तुम न नाचे इम ने तुम्हारे विये विलाय किया श्रीर तुम न राये॥ ३३ । क्योंकि योद्यन व्यक्तिसमा देनेहारा न राष्ट्रो खाता न दाख रस पीता आया है। श्रीर तुम कहते ही उसे मृत लगा है ॥ ३४ । मनुष्य का पुत्र खाता ख्रीर पीता स्राया है श्रीर तुम् कहते ही देखी पेट्ट श्रीर मदाप मनुष्य कर उगाइनेहारी थ्रीर पापिया का मित्र॥ ३५। परन्तु ज्ञान खपने सब सन्ताना से निर्देशिय ठहराया गया है॥

३६। फरीशिया में से एक ने यीशु से विन्ती किई कि मेरे सा भोजन की जिये कीर वह फरीशी के घर मे जाके भोजन पर बैठा ॥ ३७ । धार देखे। उस नगर की एक स्त्री जी पापिनी घी जब उस ने जाना कि वह फरीशी के घर में भोजन पर बैठा है तव उजले पत्थर के पात्र में सुगंध तेल लाई।। ३८। श्रीर पीके से उस के पाया पास खड़ी हो ताते राते उस के चरणा की आयुक्षों से भिंगाने लगी थीर श्रपने सिर के बाला से पेडिंग श्रीर उस के पान चूमको उन पर सुगध तेल मला ॥ ३ए। यह देखकी फरीशी जिस ने योश को खुलाया था श्रापने मन मे कहनं लगा यह यदि भविष्यद्वक्ता होता तो जानता कि यह स्त्री जा उस को कूती है कीन श्रीर कैसी है क्यों कि वह पापिनी है,॥ ४०। योशुने इस की उत्तर दिया कि है शिमोन में तुभ व कुछ कहा चाहता हू . यह बोला है गुरु कहिये ॥ ४१। किसी महाजन के हा ऋगी थे एक पांच सा मूर्की धारता था थ्रीर दूसरा पचास ॥ ४२ । जब कि भर देने की उन्हे। के पास कुछ न या उस ने दोना की जमा किया से। कहिये उन में से कैंगुन उस केंग अधिक प्यार करेगा॥ ४३ । शिमोन ने उत्तर दिया मै समभता हू कि वह जिस का उस ने , प्रधिक समा किया गोशुने उस से कदा तू,ने,ठीक, विज्ञार किया है। ४४ । श्रीर स्त्री की, श्रीर फिरकी उस ने शिमोन ६ फदा तू इस स्त्री की देखता है. में तेरे परन्तु इस ते मेरे चरणों की। श्रांसूश्री, से, भिगाग्रा, श्रीर सुनने, की कात ही, से। सुने ॥

श्रप्रते सिर. के वालों से. पोंका, है.॥ **४५**, ातू ने,सेरा चूमा नहीं विया परन्तु यह जब से में श्राया तब से मेरे पावा को चूम रही है।॥ ४६ । हू ने मेरे सिर पर तेल नहीं.लगाया । परन्तु । इस ने नेरे पार्धा पर मुगंध तेल मला है ॥ ४९। इस लिये में तुम से कहता हू कि उस के पाप जो बहुत, हैं कमा किये गये हैं . कि उस ने ते। बहुत प्रेम किया है परन्तु जिस का घोड़ा कमा किया जाता है वह घोड़ा प्रेम करता है॥ ४८। श्रीर उस ने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा किये गये है। ४०। तव जी, लोग उस के स्या भाजन पर, बैठे थे सा अपने अपने मन में कहने लगे यह कीन है जो पायों को भी चमा करता है। ५०। परन्तु उस ने म्ली, से कहा, तेरे, विश्वास ने तुमी बचाया है कुशल से चली जा।

C• इस पोक्षे योशु नगरानगर,श्रीर गाव गांव उपदेश करता द्वुआा श्रीर ईरवर के राज्य का, युसमाचार युनाता दुआ फिरा किया॥ २। थीर वारही शिष्य, उस, की स्रा थे थीर कितनी स्त्रिया भी जो दुष्ट भूतों से श्रीर रागों से स्वाी किई गई घीं अर्थाम् मरियम जो मगदलीनी कदावती है जिस, में से सात, भूत निकल गये थे ॥ ३ ।, श्रीर देराद के भड़ारी कूजा की स्त्री योहाना थीर, सास्त्रा श्रीर बहुत सी श्रीर स्त्रिया . ये तो श्रपनी सर्पति में उस को सेवा करती थी।

, ४। जब कड़ी भीड एकट्टी होती थी थार नगर नगर की लाग उस पास आते घे तब उस ने हुप्टान्त में कहा॥ ५। एक वानेहारा श्रपना वीज वाने की निकला . बीज बोने में क्रुक मार्ग की ग्रीर ग़िरा श्रीर पार्वा से रीदा गया श्रीर स्नाकाश के पिंक्रवी ने उसे चुग लिया ॥ ६ । क्रुक, पत्थर पर, गिरा थीर उपजा परन्तु तरावट न पाने से सूख् गर्या ॥ ९। कुछ काटो के बीच में शिरा श्रीर कांट्रो ने एक स्रा बढ़के उस की दबा डाला॥ ८। पर्न्सु क्षुढ़ अव्की भूमि पर मिरा थीर उपना श्रीर से। मुखे फल फला . घर में आया तू ने मेरे पांची पर जल नहीं दिया यह वाते, कहके उस ने कचे गव्द से कहा जिस की मेवकाई के किसी काम के लिये ववूल की लकडी थी व उसे ले जाये। २५। जीर जितनी स्त्रियों के पृदय में युद्धि का प्रकाश था वे ज्ञयने शांची से मूत कात कातकर नीले वेंबनी जीर लाही रंग के जीर मूक्ष्म मनी के काते हुए मूत की ले जाई। २६। जीर जितनी स्त्रियों के मन में ऐसी युद्धि का प्रकाश शा उन्हों ने वकरी के वाल भी काते। २०। जीर प्रधान लेग एपेद जीर चपराम के लिये मुलमानी मांग जीर जडने के लिये मांग, २८। जीर पंतियाला देने जीर जाने के लिये मांग, २८। जीर पंतियाला देने जीर जाने के लिये मांग, २८। जीर वाल मो का वाल की वाल वाल की वाल वाल की वाल

३०। तय मुसा ने इसार स्थि से कहा भुने। यहीया ने यहूदा के गीत्रवासे वससेल् की की करी का पुत्र कीर हुर् का पाता है नाम लेकर युलाया है। इप । स्रीर उस ने उस की परमेश्यर के वात्मा से रेसा परिपूर्ण किया है कि सब प्रकार की बनावट के लिये उस की ऐसी युद्धि समक्ष थीर ज्ञान मिला 🕏, ३२। कि घए दघे। छी प्रीक्तियां निकालकर माने चोदी भीर पीतल में, ३३। थीर जहने के लिये मींख काटने में धीर लकडी के खादने मे बरन वृद्धि से सब भारित की निकाली हुई बनावट में काम कर सके ॥ इह । फिर बदीवा ने उस की मन में भीर दान् के गोत्रवाले अदीसामाक के तुत्र मोदोलीपाध् के मन में भी जिला देने की शक्ति विर्द दै। इंध । इन दोनी के पृदय की यदीया ने रेसी बुद्धि से परिपूर्ण फिया है कि वे खोदने थार गढ़ने कीर मीले येंजनी श्रीर लाघी रंग के कपहे श्रीर मूरम सनी के कपड़े में काठने ग्रीर घुनने बरन सव प्रकार की वनावट में बीर वृद्धि से काम विकालने में सब भारित के काम करे॥ १। से। वा वालिन वास की वास वालिन मान जिन की यदीया ने ऐसी युद्धि और समक

सेवकाई के किसी काम के लिये व्यूल की लक्षडी | दिई दी कि वे यदीवा की सारी ब्राइएकों के बातु-भी वे उसे ले आये ॥ २५ । श्रीर जितनी स्थियों के सार पवित्रस्थान की सेवकाई के लिये सब प्रकार इदय में युद्धि का प्रकाश था वे अपने टांशों से सुत का काम करना जाने वे सब यह काम करें॥

२। तव मूसा ने वससेल् और योधिसीयाय श्रीर श्रीर सब युद्धिमानी की जिन के पृदय में यदीया ने वृद्धि का प्रकाश दिया था श्रर्थात् जिस जिस की पास जाकर काम करने का उत्साद हुआ घा उन सभी की युलवाया ॥ ३। श्रीर दसारली जी जी भेटे पवित्रस्थान की सेवकाई के काम ख़ौर उस के वनाने के लिये से खाये ये उन्हे उन पुरुषों ने मुसा के दाय है ले लिया। तब भी लोग भीर भीर की उस के पास भेंट श्रयनी इच्छा से लाते रहे॥ 8। से। जितने वृद्धिमान पवित्रस्थान का काम करते थे वे सब अपना अपना काम की इ मुसा की पास थाये, ५। थ्रीर कहने लगे जिस काम के करने की श्राचा यदीया ने दिई है उस के लिये जितना चाहिये उस से प्रधिक वि से स्राये हैं।। ई। तथ मुसा ने सारी कावनी में इस पाचा का प्रचार कराया कि क्या पुरुष क्या स्त्री कोई पवित्रस्थान के लिये थीर भेंट न बना लाए सा लाग थीर लाने से राक्ते गये ॥ १ । क्योंकि सब काम बनाने के लिये जितना सामान प्रावश्यक या उतना वरन उस से र्णाधक बनानेदारीं के पास ग्रा चुका या॥

द। से काम करने हारे जितने युद्धिमान में उन्हों ने नियास के लिये बटी हुई मुद्दम सनी के कपड़े के ग्रीर नीले बैंजनी थार लाही रंग के कपड़े के दम पटों की काड़े दुए करबों सहित धनाया॥ १। यक एक पट की लंबाई प्रठाईस हाम थार वैद्याई चार हाम की हुई सब पट एक ही नाप के बने॥ १०। खार उस ने पांच पट सक दूसरे से जोड़ दिये थार फिर दूसरे पांच पट भी एक दूसरे से जोड़ दिये थार। भीर जहां ये पट जोड़े गये यहां की दोना होरी पर उस ने नीली नीली फिल्यां लगाई॥ १२। उस ने दोना होरों में प्राथास प्रचास फिल्या ऐसे लगाई कि वे बास्सने

<sup>(</sup>१) मूल ने जिस की काम क'रने के लिये पास ग्रानें की सस की नम ने खदाया हो।

**ए। तव उस के शिष्यों ने उस से पूका इस** दृष्टान्त का अर्थ क्या है॥ १०। उस ने कहा सुम की ईश्वर के राज्य के भेद जानने का अधिकार दिया गया है परन्तु श्रीर लोगों से द्रष्टान्तों मे बात दोती है इस लिये कि वे देखते हुए न देखें श्रीर मुनते हुण्न बूर्भे ॥ ११ । इस दृष्टान्त का अर्थ यह है. बीज तो ईश्वर का बचन है। १२। मार्ग की ग्रीर के वे है जो धुनते है तब शैतान श्राके उन के मन में से बचन कीन लेता है ऐसा न हा कि वे विश्वास करके त्राय पावे॥ १३। पत्थर पर के वे है कि जब सुनते हैं तब ग्रानन्द से वचन की ग्रह्ण कारते है परन्तु उन में ज़ाड़ न वधने से वे घोड़ी बेर ला विश्वास करते हैं श्रीर परीक्षा के समय मे बदक जाते है। १४। जी काटी के बीच में गिरा से। वे दे जो धुनते दे पर अनेक चिन्ता और धन थीर जीवन के मुख विलास से दवते दवते दवधि जाते थीर पङ्को फल नही फलते है। १५। परन्तु याच्छी भूमि में का बीज वे है जो बचन सुनके भले श्रीर उत्तम मन मे रखते है श्रीर धीरव से फल फलते है ॥

१६। कोई मनुष्य दीपक की वारके वर्तन से नहीं ठांपता थीर न खाट के नीचे रखता है परन्तु दीवट पर रखता है कि जो भीतर श्राव से। उजि-याला देखें ॥ १७ । कुछ गुप्त नहीं है की प्रगट न दे। गा श्रीर न कुछ छिपा है जो जाना न जायगा थ्रीर प्रसिद्ध न दे। गा॥ १८। इस लिये सचेत रही तुम किस रीति से मुनते दी क्योंकि नी कोई रखता है उस की थ्रीर दिया जायगा परन्तु जी कोई नही रखता है उस से जा कुछ वह समभता कि मेरे पास है से। भी ले लिया जायगा ॥

१९। योशुको माता श्रीर उसके भाई उस पास ग्राये परन्तु भीड़ के कारण उस से भेट नही कर सकें॥ २०। श्रीर कितनेंं ने उन्न से कह दिया कि आप की माता श्रीर श्राप के भाई बाहर खड़े हुए ग्राप के। देखने चाहते है ॥ २१। उस ने उन का उत्तर दिया कि मेरी माता श्रीर मेरे भाई यं ही

२२। एक दिन वह थीर उस की शिष्य माव पर चढे थार उस ने उन से कहा कि आओ इस भीत के उस पार चर्लं . से। छन्दों ने खील दिई ॥ २३। ज्यों वे जाते चे त्यों वह से। गया श्रीर भील पर श्रांधी उठी श्रीर उन की नाव भर जाने लगी श्रीर वे जोखिम में थे॥ २४। तब उन्हों ने उस पास श्राके उसे जगाके कदा दे गुरु दे गुरु इम नष्ट देाते है . तब उस ने उठके बयार का थैार जल के हिल-कारे का डांटा थीर वे यम गये थीर नीवा हो गया॥ २५ । थ्रीर उस ने उन से कहा तुम्हारा बिश्वास कहां है . परन्तु वे भयमान श्रीर श्रचंभित ही खापस में वोले यह कीन है जी वयार श्रीर जल की भी आजा देता है और व उस की आजा मानते हैं ॥

२६। वे गदेरिया के देश में जो गालील के नामें उस पार है पहुचे ॥ २७ । जब योशु तीर पर उतरातव नगर का एक मनुष्य उस से श्रा मिला जिस को घडुत दिनों से भूत लगे थे थीर की बस्त नहीं पश्चिनता न घर मे रहता था परन्तु कवरस्थान मे रहता था॥ २८। वह यीशु की देखके चिल्लाया श्रीर उस की दगडवत कर बड़े भव्द से कहा है यीश सर्व्यवधान ईश्वर के पुत्र बाप की मुक्त से क्या कास . मै आप से विन्ती करता हू कि मुक्ते पीड़ा न दीजिये॥ २९। क्योंकि योगुने श्रशुद्ध भूत की उस मनुष्य से निकलने की आचा दिई थीं. उस भूत ने वद्दुत बार उसे पकड़ा था थ्रीर वह जजीरी द्यीर बेड़िया से बधा हुन्ना रखा जाता था परन्तु बंधनों की तीड़ देता या श्रीर भूत उसे जगल मे खदेड़ता था॥ ३०। योशु ने उस से पूका तेरा नाम क्या है. उस ने कहा सेना. क्यों कि बहुत भूत उस में पैठ गये थे॥ ३१। श्रीर उन्हों ने उस में विन्ती किई कि इमें श्राचाद सुयह में जाने की ष्माज्ञा न दीनिये ॥ ३२ । यहां बहुत सूष्ररीं का नी पटाड़ पर चरते थे एक क्षुयह था से। उन्हों ने उस से जिन्सी किई कि इसे उन्हों मे पैठने दीनिये श्रीर उस ने उन्हें जाने दिया ॥ ३३ । तब मूत सोगा हैं जो ईश्दर को वचन सुनके पालन करने हैं ॥ उस मनुष्य से निकलके मूखरा में पैठे थार वह मुख्डे

३४। यह जा हुआ था सा देखके चरवाहे भागे थीर जाने नगर मे थीर गायी में उस का समाचार कद्या॥३४। श्रीर लेगा यह स्रो हुआ या देखने की बाहर निकले थीर यीशु पास आके जिस मनुष्य से मूत निकले ये उस की यीष्ट्र के चरणा के पास वस्ते पहिने खोर मुखुद्धि बैठे हुए पाके डर गये ॥ ३६ । जिन लोगो ने देखा था उन्हा ने उन से कह दिया कि घह भूतग्रस्त मनुष्य क्योंकर चराा है। गया था ॥ ३७। तब गदेरा के ग्राभपास के सारे लोगों ने योशु से विन्ती किई कि इमारे यहां से चले जाइये क्योंकि उन्हें बड़ा डर लगा . से बह नाव पर चक्को लाँड गया ॥ ३८ । जिस मनुष्य से भूत निकले थे उस ने उस से बिन्ती किई कि में आप के संग रहू पर योशु ने उसे विदा किया ॥ ३९ । श्रीर कहा अपने घर की फिर जा थ्रीर कह दे कि ईश्टर ने तेरे लिये की व बडे काम किये है . उस ने जाके सारे नगर में प्रचार किया कि योशुने उस के लिये कैसै वहे काम किये थे॥

४०। जब योष्ट्र लीट गया तब लागा ने उसे यहरू किया क्योंकि वे सब उस की बाट जोहते थे॥ ४१। श्रीर देखे। याईर नाम एक मनुष्य जे। सभाका व्यध्यक्ष भी या आया ग्रीर योशु के पांची यडको उस से विन्ती किई कि वह उस के घर नाय ॥ ४२ । क्योंकि उस की बारह बरस की स्व-लौती वेटी भी थैगर वह सरने पर भी , जब यीशु जाता था तब भीड उसे दवाती थी।

४३। थीर एक स्त्री जिसे बारह बरस से लेाहू यहने का राग था जा अपनी सारी जीविका बैद्यो को पोढ़े उठाको किसी से बगी न हो सकी ॥ ४४। तिस ने पी है से था उस की वस्त्र की आविल की। हूआ थार उस के लाहू का वहना तुरन धम गया॥

कडा है पर में मील में दी ह गया और हूब मरा ॥ जानता हू कि मुक्त में से शक्ति निकली है ॥ 🞖 १ । जय स्त्री ने देखा कि मैं किपी नहीं हू तब कांपसी हुई खाई खीर उम्रे दगडवत कर सब लागों के साम्रे उस को बताया कि, उस ने किस कारस से उस को कूआ या थार क्यांकर तुरन्त संगी हुई थी॥ ४८। उस ने उस से कहा है पुत्री ठाठ्स कर तेरे विक्वास ने तुमें वंगा किया है सुधल से चली सा॥

8ए। वह बोलता ही था कि किसी ने सभा के श्रध्यक्ष को घर से था उस से कहा खाप की बेटी मर गर्स है गुरु की दु.ख न दीजिये॥ ५०। यीश ने यह युनको उस की। उसर दिया कि,मत डर कीवल विश्वास कर तो बह चर्गी हो जायगी॥ ५१। घर में स्राके उस ने पितर श्रीर याकूब श्रीर याष्ट्रन श्रीर कन्या के माता पिता की होड़ थीर किसी की भीतर जाने न दिया ॥ ४२ । सब लोगा कन्या के लिये राते ग्रीर काद्गी पीटते थे परन्तु उस ने कहा मत रीखी बह मरों नहीं पर काती हैं ॥ ५३। वे यह जानके कि मर गर्इ है उस का उपहास करने लगे॥ ५४। परन्तु उस ने सभा की बाहर निकाला स्रीर कन्या का हाथ पकडके कचे ग्रटा से कहा है कन्या उठ॥ ५५। तब उस का प्राण फिर ग्राया थ्रीर बह तुरन्त उठी थै।र उस ने आचा किई कि उसे कुछ खाने की दिया जाय ॥ ५६ । उस की माता पिता विस्मित हुए पर उस ने उन की। आज्ञादिई कि यह जी हुया है किसी से मत कहा।

र्ट. श्रीभा ने व्यपने वारह शियों की रकटें बुलाके उन्हें सब भूतों की निकालने का श्रीर रागी की चगा करने का सामर्थ्य थ्रीर श्राधिकार दिया॥ २। थ्रीर उन्हें ईफदर के राज्य की कथा सुनाने श्रीर राजियो की चजा करने को भेजा॥ ३। श्रीर उस ने उन से कदा मार्ग के ४५। योशु ने कहा किस ने मुक्ते छूआ . जब सब लिये कुछ मत लेखों न लाठी न कीली न राटी न मुक्तर गये तब पितर ने ग्रीर उस के सींगयों ने कहा क्येंये थीर दो दो ग्रंगे तुम्हारे पास न ही है। है। हैं गुरु लोग श्राप पर भीड लगाते थीर आप की जिस किसी घर में तुम प्रदेश करी उसी में रहे। दयाते हैं श्रार श्राप कहते हैं किस ने मुक्ते कूशा ॥ श्रीर व्यहीं से निकल जायो। ॥ ४। जी की है तुम्हें ४६। योशु ने कहा किसी ने मुक्ते कूशा क्योंकि में ग्रह्म न करें उस नगर से निकलते हुए उन पर

'र्साची 'डाने के 'सिंगे श्रापने पांधी की घूल भी काड़ 'डाला ॥ दें। से वे निकलके चर्ळात्र सुसमाचार सुनाते चौर लोगों की चंगा करते हुए गांव गांव फिरे ॥

9। वीधाई का राजा देराद सब कुछ जो योशु करता या सुनके दुबधा मे पड़ा 'क्योंकि कितनों न कहा योहन मृतकों में से जो चठा है ॥ ६। श्रीर कितनों ने कि एंलियाह दिखाई दिया है श्रीर श्रीरों ने कि स्राज्ये मिष्टपद्वक्ताओं में से एक जो चठा है॥ ६। श्रीर हेराद ने कहा योहन का तो में ने सिर कटवाया परेन्तु यह कीन है जिस के विषय में में ऐसी ब्रांते सुनता हूं. श्रीर इस ने इसे देखने चाहा॥

१०। प्रोरितों में किर आको जो कुछ उन्हों में किया या से। योशु को। धुनाया थ्रीर बद्द उन्हें संग लेके बैतरीदा नाम एक नगर के किसी जगली स्थान में एकान्त में गया ॥ ११। लेगा यह जानके उस की पीड़े हो लिये थार उस ने उन्हें ग्रीट्य कर ईख्वर के राज्य की विषय में उन से बात कि खेर खेर जिन्हीं की चंगा किये जाने का प्रयोजन था उन्हें चर्गा किया॥

१२। जब दिन ढेलने लगा तब बारह शिष्यो ने या उस से कहा लोगों की विदा को लिये कि वे चारी ब्रीर की बस्तियां ब्रीर गांधां में जाके टिकी श्रीर भाजन पार्व क्योंकि इस यहां जंगली स्थान मे दैं। १३ । उस ने उन से कहा तुम उन्हें खाने की देखी . वे वाले इमारे पास पांच राटिया श्रीर दो महोलियों से श्राधिक क्रिक नहीं है पर दो इम जासे इन संध लागों के लिये भाजन मेलि लेवे ता हाय। १४ । घे लोगा पाच सदम पुरुषों की खंटकल घे . चस ने अपने शिष्यों से कहा उन्हे पंचास पचास करके पांति पाति बैठाखो ॥ १५ । उन्दें। ने ऐसा किया थीर सभी की बैठाया॥ १६ । तब उस ने उन पांच राटियां श्रीर देा नकलियां का से स्वर्ग की श्रीर देखके उन पर आशीप दिई श्रीर उन्हें तीसके शिष्यों की दिया कि लोगी के ब्रागे रेखें॥ १९। से सब साके तृप्त हुए थीर जा टुकड़े उन्हों से बच रहे उन की वारह टोकरी उठाई गई॥

१६ । जब वह एकान्त में प्रॉर्थना केरता या थार शिक्ष लेगा उस की संग थे तींब उसे ने उन से पूछा

कि लोग क्या केंद्रते हें में कीन हू ॥ १९ । उन्हों ने उत्तर दिया कि वे आप की योहन वर्णतिसमा देने-हारा कहते हैं परन्तु कितने रिलयाह कहते हैं श्रीर कितने कहते हैं कि अगले मिटिप्यहक्ताओं में से केंद्रि की उठा है ॥ १०। उस ने उन से कहा तुम क्या कहते हो में कीन हू. पितर ने उत्तर दिया कि ईक्षर का अभियिक्त जन ॥ २१। तब उस ने उन्हें दृढता से आजा दिई कि यह बात किसी से मत कहा ॥ २२। श्रीर उस ने कहा मनुष्य के पुत्र की अवश्य है कि बहुत हु ख उठावे श्रीर प्राचीनों श्रीर प्रधान याजकों श्रीर अध्यापकों से तुच्छ किया जाय श्रीर मार हाला जाय श्रीर तीसरे दिन जी उठे॥

र्इ। उस ने सभी से कहा यदि कोई मेरे पी है आने चार तो अपनी इच्छा की मारे और प्रतिदिन अपना क्रूण उठाके मेरे पी है आवे ॥ रेठ । क्यों कि जो कीई अपना प्राण वचाने चार से। उसे खोवेगा परन्तु जो कीई मेरे लिये अपना प्राण खोवे से। उसे वज्ञांवेगा ॥ रेठ । जो मनुष्य सारे जगत की प्राप्त करे भीर अपने की नाण करे अण्वा गंवावे उस की क्या लाभ होगा ॥ रेई । जो कीई मुक्त से और मेरी वातों से लजावे मनुष्य का पुत्र जब अपने और पिता के और पवित्र दूतों के रेण्टर्ण में आवेगा तब उस से लजावेगा ॥ रेठ । मे तुम से संच कहता हू कि जा यहां खंदे हैं उन मे से कीई कीई है कि जब ली ईण्डर का राज्य न देखें तब ली मृत्यु का स्वाद न ची खेंगे ॥

दे । इन वाती से दिन ग्राठ एक के पीछे योशु पितर थीर योइन थीर याकूब की संग ले पार्थना करने की पठ्वंत पर चक् गया ॥ २९ । जब वह प्रार्थना करता था तब उस के मुद्द का इप श्रीर ही हो गया थीर उस का वस्त्र उजला हुआ श्रीर चमकने लेगा ॥ ३० । श्रीर देखी दो मनुष्य श्रर्थात् मूसा श्रीर शिवयाद उस के संग वात करते थे॥ ३९ । वे तेने मंग दिखाई दिये श्रीर उस की मृत्यु की जिसे वह यिक्शलींम में पूरी करने पर था वात करते थे॥ ३९ । पितर श्रीर उस के स्गियीं की श्रांखें नींद से मरी थी परन्तु वे जागते रहे श्रीर

उस का रेश्वर्य श्रीर उन दो मनुष्यों को जो उस के स्याखड़े चे देखा॥ ३३ । जब बे उस के पास से काने लगे तब पितर ने योश से कहा है गुरु हमारा यहां रहना श्रच्छा है . हम तीन हेरे बनावें एक धाप की लिये एक मूसा की लिये खीर एक रिलयाइ के लिये. वह नहीं जानता था कि क्या कहता था। ३४। उस को यह कहते हुए एक मेघ ने था उन्हें का लिया श्रीर जब उन दोनों ने उस मेघ मे प्रवेश किया तव वे डर गये॥ ३५। कैर उस मेघ से यह शब्द हुआ कि यह मेरा प्रिय पुत्र है उस की सुना॥ ३६। यह शब्द होने के पीक्षे योशु अकेला पाया गया थीर उन्दों ने इस की ग्रुप्त रखा थीर जी देखा था उस की कीई वात उन दिनों में किसी से न कही।

३७। दूसरे दिन जब वे उस पर्ळात से उतरे तव बहुत लोगा उस से था मिले॥ ३८। थ्रीर देखेा भीड़ में से एक मनुष्य ने पुकारके कहा है गुरु मे खाप से बिन्ती करता हु कि मेरे पुत्र पर दृष्टि की जिये क्योंकि वह मेरा रक्कोता है ॥ ३९ । ग्रीर देखिये रक भूत उसे पक्तहता है थ्रीर वह खर्वाचक चिल्लाता है क्रीर भूत उसे ऐसा मरीड़ता कि वह मुद्द से फेन बदाता है श्रीर उसे दूर कर कठिन से क्रोड़ता है। ४०। ख़ीर में ने स्राप के शिष्यों से विन्ती किई कि उसे निकार्ल परन्तु वे नहीं उक्षे ॥ ४१। योशु ने उत्तर दिया कि हे अविष्यासी और इठीले लोगों में कव लीं तुम्हारे संग रहूगा थीर तुम्हारी सहूगा . श्रापने पुत्र की यहां लेखा॥ ४२। बद्द खाता ही था कि भूत ने उसे पटकके मरोड़ा परन्तु योशु ने अशुट्ट भूत की डांटकी लडकी की चंगा किया ग्रीर उसे उस की पिता की सींप दिया॥ ४३। तब सब लोगा ईग्रवर की महाशक्ति से असीमत हुए॥

४४ । जब समस्त लेगा सब कामी से जो योशु ने किये खर्चभा करते थे तब उस ने खपने शिष्यों से कहा तुम इन द्यातीं की अपने कानीं से रखे। क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया

🕊 । उन्हों में यह विचार द्वीने लगा कि इस में से बड़ा कीन है ॥ 89। योशु ने उन की मन का विचार जानको एक वालक की लेके अपने पास खडा किया ॥ ४८ । थीर उन से कहा जी की ई मेरे नाम से इस बालक की ग्रष्टण करे वह मुभे ग्रहण करता है ग्रीर जो कोई मुक्ते ग्रहक करे घह मेरे भेजनेहारे को ग्रहण करता है. जी तुम सभी में स्रति होटा है वही वहा देशा ॥

8ए। तव योद्दन ने उत्तर दिया कि दे गुरु इस ने किसी सनुष्य की श्राप की नाम से भूती की निकालते देखा थी। इस ने उसे वर्जा क्यों कि वह इसारे संग नही चलता है।। ५०। योशू ने उस से कहा मत वर्जी क्योंकि को इमारे विक्द्व नहीं है से इमारी खोर है।

५१। बव उस के उठाये जाने के दिन पहुंचे तब उस ने यिख्शालीम जाने की खपना मन दृख किया H ५२। खीर उस ने दूतीं की। श्रमने खारों भेजा सीर उन्हों ने जाको उस की लिये तैयारी करने के। शोमि-रीनियों के एक गाँव में प्रवेश किया॥ ५३। परन्तु उन लागों ने उसे ग्रहण न किया क्योंकि वह गिर्वालीम की खोर जाने का मुंह किये था। ५४। यद देखके उस के शिष्य याकून थीर योहन वीले दे प्रमुखाप की इच्छा द्वीय तो दम आजा के आकाश से जिस्ते थ्रीर उन्हें नाथ करने की खाद्मा देवें बैसा र्शलयाह ने भी किया॥ ५५। परन्तु उस ने पीक्वे फिरको उन्हें डांटके कहा क्या तुम नहीं जानते है। तुम कैंसे खात्मा के छे। । ४६। सनुष्य का पुत्र सनुष्यों के प्राय नाश करने की नहीं परन्तु बचाने की खाया है . तब बे दूसरे गांव की चले गये॥

५९। जब वे मार्ग में जाते थे तब किसी सनुष्य ने यीशु से कहा है प्रभु जहां जहां स्वाप जार्ये तदां मै आप के पी हे चलूगा॥ ४८। यीशु ने उस से कहा लामड़ियों की मांदें थीर खाकाण के पिकियों को बसेरे हैं परन्तु मनुष्य के पुत्र की सिर रखने का स्थान नहीं है।। ५९। उस ने दूसरे से कहा मेरे बायगा ॥ ४५ । परन्तु उन्हों ने यह वात न समकी पीक्षेत्रा . उस ने कहा है प्रभु मुक्ते पहिले आके श्रीर वह उन से किपी थी कि उन्हें बूक न पडे श्रीर अपने पिता की गाड़ने दीनिये॥ ६०। यीशु ने उस ये इस घात के विषय में उस से पूछने की। इस्ते थे॥ से कहा मृतकी की। अपने मृतकी की गाइने दे परन्तु

दुसरे ने भी कहा है प्रभु में खाप के पीछे चलुगा होते कि व टाट पहिने राख मे बैठके पश्चाताप द्दोने दीजिये॥ ६२। यीशुने उस से कहा व्यपना द्वाच दल पर रक्षके का कीई पीके देखे का ईकर को राज्य को योगय नहीं है।

१०. इस के पीक्षे प्रभुने सत्तर बीर शिक्यी को भी उद्दराके उन्हें दी दी

करके प्टर एक नगर थार स्थान का जलां वह स्राप साने पर था अपने आगो भेता ॥ २ । और उस ने उन में करा कटनी बहुत है परन्तु व्यनिहार घोड़े है इस लिये कटनी के स्थामी से यिन्ती करा कि वह व्ययनी कटनी में घानिहारीं की भेले॥ ३। जावी देखा में सुर्म्द मेम्री की नार्ए हुहारी के बीच में भेजता इ ॥ 🞖 । न घैली न कोली न कृते से जास्रो खैर मार्ग में किमी की नमस्कार मत करे। ॥ ५। जिस किसी घर में तुम प्रवेश करें। पहिले कहा इस घर का कल्याल द्याय ॥ ई। यदि बदो काई कल्याल के येग्य है। तो तुम्दारा कल्याख उम पर ठटरेगा नहीं तो तुम्हारे पास फिर व्याविशा ॥ ७ । जो कुरू उन्हों के यहां मिले वाई दाते चीर पीते हुए उमी घर में रहा क्योंकि यनिहार श्रपनी यनि के याग्य है. घर घर मत फिरा॥ 🗀। जिस किसी नगर मे त्म प्रवेश करे। थीर लेगा तस्ट ग्रहण करे वहां जो कुछ तुम्हारे श्रामे राया जाय से धायो ॥ 🖰 । श्रीर उस में को रोगियों की चंगा करी कीर लोगों से फदी कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट पहुचा है। १०। परन्तु जिस किसी नगर में प्रवेश करे। थीर लोग तुम्हें ग्रहकान करें उन की महकी पर जाके करें।। ११। तुम्हारे नगर की ध्रुल भी ने। हमें पर लगी दे एम तुम्हारे श्रागे पेंकि डालते दें तीभी यह वानी कि ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट पहुचा है। १२। में तुम से कहता हू कि उस दिन में उस नगर की दशा में मदीस की दशा सहने येत्रय होगी॥

स जाके रेश्वर के राज्य की क्या मुना ॥ ६१ । | मेर श्रीर सीडोन में किये जाते ती वहुत दिन बीते परन्तु परिसे मुक्ते अपने घर के सोगों से विदा करते॥ १४। परन्तु विचार के दिन में तुम्हारी दशा से सार थार सीदान की दशा सहने याग्य हागी॥ १५। श्रीर दे कफनीदुम जो स्थर्ग सी कचा किया गया है म नरक सी नीचा किया जायगा॥ १६ वो तुम्हारी मुनता है से। मेरी सुनता है थार जा तुम्हें तुच्छ जानता है सा मुक्ते तुच्छ जानता है थीर जा मुक्ते तुच्छ जानता है से मेरे भेजनेटारे की तुष्क जानता है।

१९। तय वे सत्तर शिष्य यानन्द से फिर स्नाके बाले दे प्रमु आप की नाम से भूत भी इमारे बश में हैं॥ १८। उस ने उन से कहा मै ने ग्रैतान की विजली की नाई स्वर्ग से गिरते देखा॥ १९। देखे। मै तुम्दें संपिं थार विक्कू था का रीदने का श्रीर शत्रु की सारे पराक्रम पर सामध्ये देता हू श्रीर किसी यस्तु से तुम्हें कुछ टानि न दोगी ॥ २०। तैंग्भी इस में ग्रानन्द मत करी कि भूत तृम्हारे वश में दें परन्तु इसी में आनन्द करा कि तुम्हारे नाम स्वर्ग में लिखे हुए है। २१। उसी घड़ी योशु खातमा में खानन्दित हुआ और कहा है पिता स्वर्ग थीर पृथिवी के प्रभु में तेरा धन्य मानता हू कि हूने इन बातों की ज्ञानवाने थार बृद्धिमानी से गुप्त रखा है श्रीर उन्हे घालकी पर प्रग्रट किया है . हां हे पिता क्योंकि तेरी दृष्टि में यही अच्छा लगा ॥ २२। मेरे पिता ने मुक्ते सब कुछ सीपा है थै।र पुत्र कीन है से कीई नहीं जानता क्षेत्रल पिता थार पिता कीन है सा कोई नहीं जानता केवल पुत्र थीर वही जिस पर पुत्र उसे प्रगट किया चादे॥ १३। तब उस ने अपने जिप्यों की खोर फिरके निरासे में कदा की तुम देखते हो उसे जी नेत्र देखें से धन्य हैं॥ २४। क्योंकि में तुम से कदता हू कि जी तम देखते ही उस की बहुतेरे भविष्यद्वकाणीं श्रीर राजाणीं ने देखने चाहा पर न देखा थीर जी तुम सुनते दी उस की सुनने चाहा पर न सुना ॥

२५। हे खो गींकसी व्यवस्थापक ने उठके उस की १३। टाय तू कोराजीन . दाय तू बैतसैदा . परीक्षा करने की कदा दे गुरु कीन काम करने से की क्राप्ट्रवर्ण कर्मा सुम्हीं में किये गये हैं से यदि । इस पढता है ॥ २७। उस ने उत्तर दिया कि तू परमेश्वर थ्यपने ईष्टर की अपने सारे मन से खारे अपने सारे थाता से श्रीर अपनी सारी शक्ति से थार अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर थार अपने पड़े सी का अपने समान प्रेंस कर॥ २८। योशुने उस से कका कृने ठीक उत्तर दिया है. यह कर तो तू जीयेगा॥ २९। परन्तु उस ने अपने तर्इ धर्मी ठइराने की इच्छा कर यीशु से कदा मेरा पड़े।सी कीन है।। ३०। यीश ने उत्तर दिया कि एक मनुष्य विरूशलीम से थिरी है। की जाते हुण डाकू क्री के छ। य में पडा जिन्हों ने उस के बस्त उतार लिये थै।र उसे घायल कर श्रधमुखा क्रीडको चले गये॥ ३१। स्योग से कोई याजक उस मार्ग से जाता या परन्तु उसे देखके शास्टने से देशके चला गया ॥ ३२। इसी शीति से एक लेवीय भी जब उस स्थान पर पतुचा तय स्राक चचे देखा ख्रीर साम्दने से दाके चला गया ॥ ३३ । परना रक शामिरानी पांचक उस म्यान पर स्नाया श्रीर उसे देखके दया किई॥ ३४। ग्रीर उस पास जाक उस के घावा पर तेल थार दाख रम ठालके पट्टियां बांधीं और उसे अपने ही पशु पर बैठाके सराय में लाको उस की सेवा किई॥ ३५। विद्यान दुए उस ने वाटर था दो मुकी निकालके भीठियारे की दिई थीर उस से कहा उस मनुष्य की सेवा कर थीर जो कुछ तेरा थीर स्रोगा से मे जब फिर क्षालगा तय तुक्ते भर देलगा॥ ३६। से। तू वया समभता है जो डाक्रूयों के टाथ में पड़ा उस का पहोसी इन तीनां से से कीन था॥ ३९। व्यवस्थापक ने कहा वह जिस ने उस पर दया किई . तव यीश ने उस से कटा जा हू भी वैसा दी कर।।

३८ । उन्हों के जाते हुए उस ने किसी गांव में
प्रवेश किया थ्रीर मर्था नाम एक स्त्री ने अपने घर
में उस की पशुनई किई ॥ ३९ । उस की मरियम
नाम एक व्यक्ति थी जो यीशु के चरणों के पास बैठकी
उस का उत्तन सुनती थी ॥ ४० । परन्तु मर्था बहुत
सेवकाई में सभी हुई थी थ्रीर वह निकट ब्राके वोली
है प्रभु व्या श्राप की सीच नहीं है कि मेरी बहिन ने

में उस से कहा व्यवस्था में बया लिखा है .'तू कैसे 'मुक्ते' अकेली सेवा करने की क्रोड़ी है . इस लिये उसे व्यक्ता है ॥ २०। उस ने उत्तर दिया कि तू परमेक्टर अपने ईक्टर की अपने सारे मन से और 'अपने सारे ने उस की उत्तर दिया है मर्था है मर्था तू बहुत व्यक्ति से प्रेम कर और अपने पहेंग्सी की अपने समान सिन्द ॥ २०। योग ने उस से कहा त ने ठीक उत्तम भाग की चुना है की उस से नहीं लिया जायगा।

श्री व योशु एक स्थान मे प्रार्थना करता था ज्यों उस ने समाप्ति कि र त्यों उस ने समाप्ति कि र त्यों उस के शिएयों में से एक ने उस से कहा है १ भु जैसे योहन ने अपने शिएयों की किरताया तसे आप दूम प्रार्थना करने की किरतास्ये॥ २। उस ने उन में कहा जय तम प्रार्थना करों तय कहा है हमारे स्वर्थन यासी पिता तरा नाम पवित्र किया जाय तरा राज्य आठ तेरी इच्छा जैसे स्वर्थों में धैसे पृष्टियों पर पूरी होय ॥ ३। हमारी दिन भर की राष्ट्री प्रतिदिन दूम है ॥ ४। भीर हमारे पापी को समा कर क्योंकि इम भी अपने हर एक अनुकी की समा करते हैं भीर हम परीका में मत डाल परन्तु हुए से बचा॥

५। श्रीर उस ने उन में कहा तुम में से कीन दे कि उस का एक मित्र द्वाय ग्रीर बह ग्राधी रात की दस पास जाके उस से कदे कि दे मित्र सुके तीन राटी उधार दीनिये॥ ६। ययोनि एक पाँचक मेरा मित्र मुक्त पास खाया है थीर उस के खारी रखने की मेरे पास फुक नहीं है ॥ 9 । थौर बह भीतर से उत्तर देवे कि मुभे दुश्य न देना श्रव तो द्वार मुदा गया है खीर मेरे वालक मेरे संग साये हुए हैं में उठके तुओं नहीं दे सकता हु॥ ६। मै तम से कहता हूं ने। वर इस लिये नहीं उसे उठके देशा कि उस का मित्र है तीभी उस के लाज क्वेडिके मांगने के कारक चटके उस की जितना कुछ ग्रायश्यक दे। उतना देगा॥ ए। श्रीर में तुम्दों से कदता दू कि मांगी सा तुम्हे दिया जायंगा दूंका ता तुम पाग्रागे खट-खटाक्री सा तुम्हारे लिये खाला जायगा॥ १०। क्योंकि की कोई मांगता है उसे मिलता है और की ढूढ़ता है सा पाता है श्रीर जा राटखटाता है उस के लिये खाला जायगा ॥ ११। तुम में से कीन पिता

देशा . श्रीर को वह मक्की मांगे तो क्या वह मक्की आके उसे काड़ा बुहारा सुधरा पाता है ॥ २६। की सन्ती उस की सांप देशा ॥ १२। अध्यक्षा जे। वह तिव्यवह जाके अपने से अधिक दुष्ट सात श्रीर भूती खडा मारो ते। क्या वट उस के। विच्छू देशा॥ १३। सा यदि तुम खुरे द्वाके अपने लड्कों का अच्छे दान क्षेने जानते हे। तो कितना श्राधिक करके स्वर्गीय पिता उन्हों की जी उस से मांगते हैं पवित्र शारमा हैगा।

१४ । योशु एक भूत.को जो गूगा घा निकालता था. जस भूत निकले गया तब बह गूगा बीलने लगा थार लागों ने अचभा किया ॥ १५ । परन्तु उन में से कोई कोई बोले यह तो बालिज्जल नाम भृता के प्रधान की यहायता से भृतों की निकासता हैं॥ १६। भीरों ने उस की परीचा करने की उस से व्याकाश का एक चिन्द माता॥ १९। पर् उस में उन की मन की बातें जानके उन से कहा जिस जिस रान्य में पूछ पड़ी है वह राज्य डजड़ जाता है खेर घर से घर जो विगाइता है से नाम होता है। १८। खीर यदि शैतान से भी पूट पडी है तो उस का राज्य क्योकर ठहरेगा. तुम लाग ता कहते ही कि मै बालजिबूल की यहायता से भूतों की निकालता ष्ट्र॥ १९। पर यदि मे वार्लाजवूल की सदायता से भूतों की निकासता हूं ती तुम्हारे सन्तान किस की संदायता से निकालते, है . इस लिये वे तुम्हारे न्याय करनेदारे देशि॥ २०। परन्तु का मै ईश्टर की उगली से भूतों की निकालता हू तो श्रवश्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे पास पहुच चुका है ॥ २१। जव हाधियार बांधे, दुर बलवन्त श्रपने घर की रखवाली करता है तय उस की सर्पात कुशल से रहती है। २२। परन्तु जब वह जो उस से श्राधिक वलवन्त है उस पर श्रा पहुचकर उसे जीतता है तब उस के संपूर्ण हाश्रियार जिन पर वह भरोसा रखता था क्षीन लेता थार उस का लूटा हुया धन बांटता है ॥ १३ । हो। मेरे सरा बटोरता से विष्यराता है।

द्यागा विस से पुत्र रेग्टी मांगे क्या वद उस की पत्थर | विहा से निकला फिर जासंगा ॥ २५,। श्रीर वह का से आता है और वे भीतर पैठके वद्दां बास करते है श्रीर उस मनुष्य की पिकली दशा पहिली से वृरी देती है।

२९। यह यह वाते कहता ही था कि भीड़ मे से किसी स्त्री ने असे शब्द से उस से कहा धन्य वह गर्भ जिस ने तुभी धारण किया थार वे स्तन जा तू ने पिये॥ २८। उस ने कहा हा पर बेही धन्य है जी ईक्टर का वचन सुनके पालन करते है।

रें । जब वहुत सोग्रो की भीड़ एकट्टी होने लगी तब वह कहने लगा कि इस समय के लेगा दुष्ट है . वे चिन्द ठूक़ते है परन्तु कोई चिन्द उन को नही दिया जायगा केवल यूनस भविष्यद्वन्ता का चिन्छ ॥ ३० । जैसा यूनस निनिधीय लागा के लिये चिन्द या वैसा ही मनुष्य का पुत्र इस समय के लोगो के लिये द्वागा॥ ३१। दक्तिय की राखी विचार के दिन में इस समय के मनुष्यों के स्मा उठके उन्हें दोषी ठहरावेगी क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनन की पृथिवी के अन्त से आई और देखे। यहाँ एक है जो सुलेमान से भी वड़ा है ॥ ३२ । निनिवो के लोग विचार के दिन में इस समय के लोगी के सग खड़े है। उन्हें दापी ठ्हरावेंगे क्योंकि उन्हें। ने पूनस का उपदेश युनके पत्रचात्ताप किया श्रीर देखी यहा रक दै को यूनस संभी वड़ा है॥

३३। कोई मनुष्य दोपक की वास्के ग्रुप्त मे श्राधवा वर्तन के नीचे नही रखता है परन्तु दीवट पर कि जो भीतर आहे से उजियाला देखें ॥ ३४। गरीर का दीपक प्राख है इस लिये जब तेरी श्राख निर्मल है तब तेरा सकल शरीर भी उजियाला है परन्तु जब वह बुरी है तब तेरा शरीर भी खांधयारा नहीं हैं सो मेरे लिक्ट्र-है, छीर जो मेरे सम नहीं है ॥ ३५। सो देख लो कि जो जोति तुक में है सा स्रधंकार न द्वावे ॥ ३६। यदि तेरा सकल शरीर रेष्ठ । जब अशुह भूत मनुष्य से निकल जाता है जिज्याला है। खेर उस को कोई अश अधियारा न हो तय सूखे स्थाना में विश्वाम कूठता फिरता है परन्तु तो जैसा कि जब दीपक अपनी चमक से तुमें ज्योति, जब, नहीं पाता तब कहता है कि मैं अपने घर में देखे तैसा ही वह सब प्रकाशमान होगा ॥ ने उस से विन्ती किई कि मेरे यहां भाजन की जिये श्रीर वह भीतर जाके भाजन पर वैठा ॥ ३८ । फरीशी ने जब देखा कि उस ने भाजन के पाँचले नहीं धोया तब असमा किया॥ ३९। प्रभुने उस से कहा श्रव तुम फरीशी लोग कटोरे श्रीर पाल की बाहर बाहर गुद्ध करते है। परन्तु तुम्हारा श्रन्तर क्षधेर खीर दूष्ट्रता से भरा है ॥ ४०। हे निर्युद्धि लोगी जिस ने बाहर की बनाया क्या उस ने भीतर की भी नहीं बनाया॥ ४१। परन्तु भीतरवाली बस्तुक्रीं को दान करे। तो देखा तुम्हारे लिये सब कुछ गुह है। ४२। परन्तु हाय तुम फरीशिया तुम पादीने थ्रीर श्राब्दे का थ्रीर सब भाति के सागपात का दसवा स्रग्न देते है। परन्तु न्याय की स्नीर ईंग्वर के प्रेम को उल्लघन करते हैं। इन्हें करना ग्रीर उन्हें न क्रोड़ना उचित था॥ ४३। हाय तुन फरीशियो तुम्ही सभा को घरे। में कचे क्रासन क्रीर बाजारी में नमस्कार प्रिय लगते है॥ ४४। छाय तुम कपटी थ्रध्यापको ग्रीर फरीग्रियो तुम उन कबरी के समान द्या जा दिखाई नहीं देती थार मनुष्य जा उन की कपर से चलते है नही जानते हैं।

४५। तव व्यवस्थापको में से किसी ने उस की उत्तर दिया कि हे गुर यह वार्त कहने से श्राप हमा की भी निन्दा करते है। ४६ । उस ने कहा दाय तुम व्यवस्थापको भी तुम वेश्मे जिन की उठाना कठिन है मनुष्या पर लादते हा परन्तु तुम श्राप उन वोभों को श्रपनी एक उगली से नहीं छूते हो ॥ ४९। हाय तुम लोग तुम भविष्यद्दक्ताको को कवर वनाते हा जिन्हे तुम्हारे पितरा ने मार डाला॥ ४८। सा तुम अपने पितरीं के कामी पर साची देते देा थ्राँप चन में सम्मति देते दी क्योंकि उन्दें। ने ती डुन्हें मार हाला ग्रीर तुम **उन की कबरे बनाते** हो ॥ ४९। इस लिये ईप्रवर के ज्ञान ने कदा है कि मै उन्दां के पास भविष्यदुक्ताओ श्रीर प्रेरितो की भेर्नुगा श्रीर घे चन में उकितनों की मार डालींगे ग्रीर सताविगे॥ Yoı कि हाविल के लेाहू से 'लेके जिखरियाद के

३७। जब यीशु बात करता था तब किसी फरोशी | किया गया जितने भविष्यद्वक्तास्री का लाटू जगत की उत्पत्ति से बहाया जाता है मब का लेखा इस ममय के लोगो। से लिया जाय ॥ ५१। दां मे सुम से कदता ष्ट्र उस का लेखा इसी समय के लोगी से लिया जायगा ॥ ५२ । राय तुम व्यवस्थापकी तुम ने चान की क्रुजी से सिर्फ है . तुम ने खाप ही प्रवंश नही कियाँ है श्रीर प्रवेश करने तारी की वर्जा है।

५३। जय यह उन्हों में यह यात कहता था तय अध्यापक क्षार फरीजी लाग निषट घेर करने थ्रीर यदुत याता के विषय में उसे कदवाने लगे।। ५४। क्रीर दांघ ताकते हुए उस के मुर से क्रुड पकडने चाहते घे कि उस पर दीय लगाय ॥

१२. जुमा समय में सल्सी लाग एकहे हुए यहा ला कि एक दूसरे पर गिरे पडते थे इस पर यीशु श्रपने शियों से पित्रिले करने लगा कि फरीशियों के समीर में अर्थात् कपट मे चै।कम रहे। ॥ २ । कुछ किया नहीं है जो प्रगट न किया जायगा श्रीर न कुछ गुप्त दे जा जाना न जायगा॥ ३ । इस लिये जा फुंक तुम ने ग्रंधियारे में कहा है सा उजियाने में मुना जायगा श्रीर जी तुम ने के।ठरियों में कानों में कहा है सा के।छे। पर में प्रचार किया जायगा॥ ४। मै तुम्टों में तो मेरे मित्र हा कहता हू कि जी गरीर की मार डालते है परन्तु उस के पीके थार कुक मनी कर मजते हैं उन से मत हरो॥ ५। मै तुम्हें वताकंगा तुम किस से डरा . घात करने के पीं हे नरक में डॉलने का जिस की ऋधिकार है उसी से डरी . हा मै तुम से करता हू उसी से डरी ॥ ६ । वया दी पैसे में पांच गीरैया नहीं विकती तीसी ईण्वर उन में से एक की भी नहीं भूलता है॥ ९। परन्तु तुम्हारे सिर के वाल भी सब गिने छुए है इस लिये मत हरी तुम बहुत गीरैयाक्री से क्रोधिक माल के देा ॥ ८ । में तुम<sup>ं</sup>से करता हू जो कोई मनुष्यों के बारे मुक्ते मान लेवे उसे मनुष्य का पुत्र भी ईश्वर के दूती के बारो मान लेगा ॥ ए। परन्तु को मनुत्यों के स्नागे मुक्ते नकारे लाहू तक जी बेदी ख़ीर मन्दिर के बीच में घात ही ईश्वर के दूती के आगो नकारा आयगा ॥

१०। जो कोर्इ मनुष्य के पुत्र के विदेश्य में बात कहे | बड़े हो ॥ २४ । तुम में से कीन मनुष्य चिन्ता करने वह उस के लिये समा किई जायगी परन्तु जा पवित्र श्रात्मा की निन्दा करे यह उस के लिये नही समा क्रिई जायगीं ॥ ११ । जब लेगा तुम्दें सभायों श्रीर श्रध्यक्षें श्रीर श्रधिकारियों के श्रागे ले जावे तब किस रोति से प्रथवा क्या, उत्तर देखोरो प्रथवा क्या करोगे इस की चिन्ता मत करे। ॥ १२ । व्योकि जा कुछ करना उचित हाजा सा पवित्र ग्रात्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखावेगा ॥

१३। भीड़ में ये किसी ने उस से कहा दे गुक मेरे भाई से कहिये कि पिता का घन मेरे संग्र बांट लेवे॥ १४ । उस ने उस से कहा है मनुष्य किस ने मुमे तुम्दां पर-न्यायी खघवा वाटनेहारा उहराया॥ १५। श्रीर उस ने लोगों से कदा देखे। लोभ से बचे रदी क्योंकि किसी की धन बहुत दीय ताभी उस का जोवन उस के धन स नहीं है। १६। उस ने उन्दे। से एक दृष्टान्त भी कहा कि किसी धनवान मतुष्य की भूमि में बद्दुत कुछ उपजा। १९। तब बह अपने मन मे विचार करने लगा कि मै वबा कद क्यों कि सुक्त की अपना अञ्च रखने का स्थान नहीं है॥ १८। श्रीर उस ने कहा में यही करता मे अपना वखारिया तोडके वही वड़ी वनाजगा श्रीर चहा अपना सब अन ग्रारा अपनी संपत्ति रखूंगा॥ १९। थैं।र में श्रपने मन से कड़्गा दे मन तेरे पास बहुत वरसे। के लिये बहुत सर्पत्ति रखी हुई है बिश्राम कर खा पी सुख से रह ॥ २०। परन्तु ईप्रदर ने उस से कदा दे मूर्ख इसी रात तेरा प्राया तुमा से ले लिया जायगा तव जो कुछ तू ने एकट्ठा किया है से। किस का होगा॥ २१। जो अपने लिये धन बटोरता है श्रीर ईंग्रजर की स्रोर धनी नहीं है सो ऐसा ही है।

२२। फिर उस ने अपने शिष्यों से कहा इस लिये मै तुम से कदता दू अपने प्राय के लिये चिन्ता मत में तुम से सच कहता दू वह कमर बांधके उन्हे करो कि इस क्या खायेंगे न शरीर के लिये कि क्या पहिरों।। २३। भाजन से प्राय ख्रीर वस्त्र से शरीर वड़ा है। २४। को वों को देख लो : व न वोते है न लबते है उन को न मंडार न खता है ताभी ३९। तुम यह जानते हा कि यदि घर का स्वामी

ये श्रपनी श्रापुकी दैं। इसे निरक द्वाप भी वका सकता है। १६। से। यदि तुम अति होटा, काम भी नहीं कर सकते हो ती थीर बाता के लिये क्यों चिन्ता करते हो॥ २९,। से। सन पूली की देख ले। वे कैंगे, वक्ते हैं . वे न परिश्रम करते है न कातते दै परन्तु में तुम से कहता हू कि सुलेमान भी अपने सारे विभव में उन में से एक के तुल्य विभूषित न था॥ २८। यदि ईश्वर घास की, जो श्राज खेत, स है थार कल चुल्हें में भाकी जायगी ऐसी बिभूपित करता है ता है अरुपीबश्वासिया कितना आधिक करके वह तुम्हे पहिराविशा॥ २८। तुम यह खोज मत करी कि इम क्या खायेशे अथवा क्या प्रीयेंगे और न सरेद करो ॥ ३०। जगत के देवपूजक लेगा इन सव बस्तुश्रो का खोज करते है श्रीर तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन बस्तुओं का प्रयोजन है॥३१। परन्तु इंग्बर के राज्य का खोज करी तव यह सव बस्तु भी तुम्हें दिई जायेगी ॥ ३२। दें कोटे सुख्ड मत हरी क्यों कि तुम्हारे पिता की तुम्हें राज्य देने से प्रसन्नता है ॥ ३३। अपनी सपत्ति बेचको दान करे। अजर, घैलियां, श्रीर अवय धन ष्रपने लिये स्वर्ग में एकट्ठा करो, जद्दां चार नहीं पहुचता है भार न कीड़ा विगाड़ता, है ॥ ३४,। क्योंकि जहा तुम्दारा धन दै तहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा, ॥ .

३५। तुम्हारी कमरें बधी ग्रीर दीपक जलते रहें॥ ३६ । ग्रीर तुम उन मनुष्यों के समान द्वाधी जी श्रपने स्वामों की बाट देखते हैं कि वह विवाह से कथ लैं। देशा इस लिये कि जब वह आके द्वार खटखटावे तव वे उस के लिये तुरन्त खोलें ॥ ३७। वे दास धन्य, है जिन्हें स्वामी श्राके जागते पावे. भोजन पर वैठावेगा श्रीर श्राके उन की सेवा ऋरेगा। ३८। जो वह दूसरे पहर खावे खषवा तीसरे पहर बाब बीर ऐसा ही पाबे तो वे दास धन्य है। र्देश्वर उन की पालता है . तुम ,पिंहियों से कितने जानता चार किस घड़ी, आवेगा ता वह जागता

रहता थीर अपने घर में ईंघ पड़ने न देता॥ ४०। इस लिये तुम भी तैयार रहे। क्योंकि जिस घड़ी का श्रनुमान तुम नहीं करते देा उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र श्राविशा ॥ ४१ । तव पितर ने उस से कहा हे प्रभुक्या खाप ६में से खचवा सव लोगो से भी यह द्रष्टान्त कहते हैं ॥ ४२। प्रभु ने कहा वह विश्वास-याग्य श्रीर वृद्धिमान भडारो कीन है जिसे स्वामी श्रपने परिवार पर प्रधान करेगा कि समय मे उन्हे सीधा देवे ॥ ४३ । वह दास धन्य है जिसे उस का स्वामी श्राके ऐसा करते पावे॥ ४४। मै तुम से सच कहता इ घर उसे अपनी सब सपति पर प्रधान करेगा ॥ ४५ । परन्तु जो वह दास खपने मन मे कहे कि मेरा स्वामी याने मे विलम्ब करता है ग्रीर दासों थीर दासिया की मारने लगे थार खाने घीने थ्रीर मतवाला होने लगे॥ ४६। तो जिस दिन वह वाट जीहता न रहे भार जिस घड़ी का वह श्रनुमान न करे उसी में उस दास का स्वामी श्रावेगा थीर उस की बड़ी ताहना देके खिबखासियों के संग उस का ग्रंश देगा॥ ४९। वह दास की ग्रपने स्यामी की इच्छा जानता था परन्तु तैयार न रहा कीर उस की इच्छा के समान न किया बहुत सी मार खायगा परन्तु जो नहीं जानता था सीर मार खाने के याग्य काम किया से घोड़ी सी मार खायगा॥ ४८। थीर जिस किसी की वहुत दिया गया है उस से वद्दुत मांगा जायगा थार जिस की लेगो। ने वहत सेंपा है उस से वे श्रधिक मांग्रेगे॥

हैं । मै पृथियो पर आग लगाने आया हू और मै क्या चाहता हूं केवल यह कि अभी पुलग जातो।।
५०। मुक्षे एक वर्णातसमा लेना है और जब लें घट सपूर्ण न दीय तब लो मै कैसे सकते मे हू ॥
५०। क्या तम सममते हो कि मै पृथियो पर मिलाप करवाने कर हूं . मै तुम से कहता हू से नहीं परम्तु हूं . मै तुम से कहता हू से नहीं परम्तु हूं . पुलग होंगे तोन दी के विकत्न और दी तीन के विकत्न ॥ ५३। पिता पुत्र के विकत्न और पुत्र पिता के विकत्न सीर पुत्र पिता के विकत्न सीर पुत्र पिता के विकत्न सीर विदेश सीर पुत्र पिता के विकत्न सीर सीर पुत्र पिता के विकत्न सीर सीर पुत्र पिता के विकत्न सीर अपनी पत्राह के विकत्न सीर सीर सिकता सीर सिकत

पताद ग्रपनी सास के विरुद्ध श्रला, श्रला होंगे॥

भेश । श्रीर भी उस ने लोगों से कहा जय सुम
मेघ की पश्चिम से उठते देखते हो तय तुरन्त कहते
हो कि मड़ी श्राती है श्रीर ऐसा होता है ॥ ५५ ।
श्रीर जय दिख्ण की वयार चलते देखते हो तय
कहते हो कि घाम होगा श्रीर वह भी होता है ॥
५६ । हे कपिटियो तुम धरती श्रीर श्राकाश का कप
चीन्ह सकते हो परन्तु इस समय की क्योंकर नहीं
चीन्हते हो ॥ ५७ । श्रीर जो सचित है उस की तुम
आप ही से क्यों नहीं विचार करते हो ॥ ५८ । जब
तू अपने मुद्दे के सग श्रध्यव के पास जाता है मार्ग
हो में उस से कूटने का यह कर ऐसा न हो कि वह
तुमें न्यायी के पास खींच ले जाय श्रीर न्यायी तुमें
प्यादे की सेपि श्रीर प्यादा तुमें वन्दीगृह में हाले ॥
५९ । में तुम से कहता हू कि जव लें तू की हो
की हो भर न देव तब लें वहां से कूटने न पावेगा ॥

समय में कितने लोग क्या पहुंचे कीर उन गालीलियों के विषय में जिन का लोडू पिलात ने उन के व्यलिदानों के चग मिलाया था योग्र से वात करने लगे। १। उस ने उन्हें उत्तर दिया क्या तुम समभते हैं। कि ये गालीली लोग सब गालीलियों से क्रांधिक पापी भें कि उन्हें। पर ऐसी विपत्ति पड़ी ॥ ३। में तुम से कहता हू सो नहीं परन्तु लो तुम परवात्ताप न करी तो तुम सब उसी रोति से नष्ट होगो॥ ४। क्रांधिक व्या तुम समभते हैं। कि वे क्षडारह जन जिन्हें। पर थोलाह में गुम्मट गिर पड़ा क्यार उन्हें नाश किया सब मनुष्यों से जो यिक्शलीम में रहते भें क्यांधिक व्यपराधी थे॥ ४। में तुम से कहता हू से नहीं परन्तु लो तुम पण्चात्ताप न करों तो तुम सब उसी रोति से नष्ट होगे॥

ई। उस ने यह दृष्टान्त भी कहा कि किसी मनुष्य की दाख की बारी में एक गूलर का वृत्त लगाया गया था थार उस ने खाके उस में फल ढूंढा पर न पाया ॥ ९। तब उस ने माली से कहा देख में तीन वरस से खाके इस गूलर के वृत्त में फल ढूंढ़ता हू

٩٥**٤**.

से रेसा जाडा कि निवास मिलकर एक हो गया। 98। फिर निवास के कपर के संब के लिये उस ने वकरों के वाल के ग्यारह यह बनाये॥ १५। एक एक पट की लवाई तीस हाथ और चौहाई चार द्याय की दुई थीर ग्यारद्यें पट एक ही नाप के वने ॥ १६। इन में से उस ने पांच पट खला थीर क पट खला जोड़ दिये॥ १०। श्रीर जहां दोनों जारे गये बहां की होरी में उस ने पचास पचास फोलयां लगाई ॥ १८ । श्रीर उस ने तब के बोहने के लिये पीतल के पचास श्रंत्रहे बनाये जिस से वह एक द्वी जार ॥ १९ । श्रीर उस ने संव्र के लिये लाल रंग से रंगी हुई मेठी की खालें। का रक खोदार श्रीर उस के जपर के लिये मुद्दसीं की खालों का भी एक खोडार बनाया॥

) २०। फिर उस ने निवास की लिये बब्रल की लकहों के तखता की खडे रइने के लिये बनाया। २१। एक एक तखते की लवाई दस हाथ छै।र चीडाई डेठ द्वाय की दुई॥ २२। एक एक तखते मे एक दूसरी से जोड़ी हुई दो दो चूले बनी निवास की सब तखती के लिये उस ने इसी भाति बनाई ॥ थ । श्रीर उस ने निवास को लिये तखतीं की इस रीति से बनाया कि दक्किवन स्नार बीस तखते लगे ॥ २८ । श्रीर इन बीसा तखता के नीचे चादी की चालीस कुर्सिया अर्थात् रक रक तखते के नीचे चय की दी चूली के लिये उस ने दी कुर्कियां बनाई ॥ २५। थ्रीर निवास की दूसरी खलंग अर्थात् उत्तर श्रीर के लिये भी उस ने बीस तखते अनाये॥ २६ । ग्रीर इन के लिये भी उस ने चांटी की चालीस क्रार्सियां अर्थात् एक एक तखते के नीचे देा दें। कुर्सियां बनाई ॥ २०। श्रीर निवास की पिक्सी प्रसा प्रधात् प्रक्रिस श्रीर के सिये उस ने छः तखते बनाये ॥ ३८ । खीर पिक्सी खस्या में मिंबास

साम्दिने दुई ॥ १३ । थ्रीर उस ने सोने के पचास | उस ने दोनों कोनों के लिये उन दोनों तखतों का श्रकडे बनाये थे।र उन के द्वारा पटे। की एक दूसरे किंब ऐसा ही बनाया ॥ ३०। सी श्राठ तखते हुए थीर उन की चांदी की चालह कुर्सियां हुई अर्थात् एक एक तख्ति की नीचे दो दी कुर्सियाँ हुई ॥ ३१। फिर उस ने बबूल की लक्डी के बंदे बनाये श्रार्थात् निवास की एक श्रालंग के तस्वतीं के जिये पांच बैंहे, इर । श्रीर निवास की दूसरी अलंग के तखतों के लिये पांच बेंडे श्रीर निवास की का अलंग पिक्स बीर पिक्ले भारा में थी उस के लिये भी पाच बनाये॥ ३३। श्रीर उस ने बीचवाले बेंड्रे की तखतीं के मध्य में नवू के एक सिरे से दूसरे सिरे लें पहुंचने के लिये बनाया। ३४। श्रीर तखती की उस ने सेाने से मठा और वेडों के घर का काम देनेद्वारे कड़े। की मोने की बनाया 'खीर बेंडी की भो साने से मढ़ा॥

> अ। फिर उस ने नीले वैंजनी खीर लाही रंग के कपड़े का थ्रीर बटी हुई चूक्त सनीवाल कपड़े का बीचवाला पर्दा बनाया बह कठाई की काम किये हुए कार्यक्री की साथ जना॥ ३६ । ग्रीर उस ने उस के लिये बवूल के चार खंभे बनाये श्रीर उन को सोने से मढ़ा उन की आँकहियां सोने की बनी थ्रीर उस ने उन की लिये चांदी की चार कुर्सिया कालीं॥ ३०। श्रीर उस ने तंत्र के द्वार के लिये नीले बैबनी थे।र लाही रंगक कपड़े का थे।र बटी हुई मूक्स सनी के कपड़े का कठाई का काम किया दुका पर्दा बनाया ॥ ३८ । कीर उस ने श्रंकाड़ियों समेत उस की पांच खंमे भी बनाये श्रीर उन के सिरो थ्रीर जीडने की कही की सीने से मका क्षार उन की पांच कुर्वियां पीतल की बनीं।

३७ फिर बसलेल् ने बबूल की लक्ष हो के सन्दूक की बनाया उस की लंबाई प्रकार हाय चौहाई देव हाय थार कवाई हेक दाय की हुई ॥ २। श्रीर उस ने उस की भीतर के कीनी के लिये उस ने दें। तखते बमाये॥ बाहर चेखि सेने से मठा खीर उस की चारी खार र । क्षीर घे नीचे से दो दो भाग के बने कीर दोनों। से।ने की बाड बनाई ॥ ह। क्षीर उस के खारी भाग कपर के चिरे लें। एक यक कड़े में मिलाये गये पार्थी पर लगाने की उस ने सोने के चार कड़े ठाले

यर नहीं पाता हूं . उसे काट डाल यह भूमि की। क्यों निकम्मी करता है। दि। माली ने उस की। उत्तर दिया कि हे स्थामी उस की। इस घरस भी रहने दीखिये जब लों में उस का घाला खोदके खाद भदा ए। तब जी उस में फल लगे ती। भला . नहीं ती पीके उसे कटया डालिये॥

१०। विधान के दिन यीश एक सभा के घर मे उपदेश करता था॥ ११। ग्रीर देखी एक स्त्री थी जिसे श्रठारत यरम से ग्क दुर्बल करनेवाला भूत स्ताा या जार बद स्वड़ी यो बीर किसी रीति से श्रपने की सीधी न कर सकती थी।। १२। यीशु ने इसे देखके खपने पास खुलाया खार इस से कहा दे नारी तृ व्यवनी दुर्व्यक्षता से हुडाई गई है। १३। तब उम ने उस पर शाय रखा थार वह तुरना सीधी हुई ग्रीर ईप्रदर की म्तुति करने लगी ॥ १४। परन्तु योशु ने विश्वास के दिन में चगा किया इस से सभा का षध्यद्व रिमियाने लगा श्रीर उत्तर दे लोगों से कदा इ दिन है जिन में काम करना उचित है से उन दिनों से याके चरी किये जायो यीर वियास के दिन में नहीं॥ १५। प्रमु ने उस की उत्तर दिया कि दे कपटी वया वियास के दिन तुम्हों से से १२ म्य स्राने यैल प्रथया गदरे की घान से खेलकी जल पिलाने के। मदीं ले जाता ॥ १६। फैंगर क्या उचित न था कि यह न्त्री ने। इत्राहीम की पुत्री है विसे र्गतान ने देखा श्रठारह वरस से वाध रखा था विषाम के दिन में इस वधन से खीली जाय॥ १७। बय उम ने यह वार्त कहीं तव उस के सव विरोधी लांक्यत दुग ग्रीर समन्त लाग सब प्रताप के कर्मी के लिये जी बद करता या खानन्दित हुए॥

१८। फिर उस ने कहा ईश्वर का राज्य किस के ममान है श्रीर में उस की उपमा किस से दें देंगा॥ १८। यह राई के एक दाने की नाई है जिसे किसी मनुष्य ने लेके श्रपनी द्यारी में द्याया श्रीर यह वडा श्रीर वडा पेड हा गया श्रीर श्राकाण के पिक्यों ने उस की डालियां पर द्यसेरा किया॥ २०। उस ने फिर कहा में ईश्वर के राज्य की उपमा किस से देंगा॥ २९। यह समीर की नाई है जिस की

पर नहीं पाता हूं . उसे काट डाल यह भूमि की | किसी स्त्री ने लेके तीन पसेरी स्त्राटे में किया रखा क्यों निकम्मी करता है ॥ ६। माली ने उस की । यहा ली कि सब खमीर हो गया ॥

> २२। वह उपदेश करता हुया नगर नगर थे। गांव गांव देको यिष्शलीम की ख्रीर जाता था। रेंदे। तब किसी ने उस से कहा है प्रभु क्या त्राण यानेद्दारे थोड़े हैं॥ २४। उस ने उन्हों से कहा सकेत फाटक से प्रवेश करने की साइस करी क्योंकि मे तुम से कहता हू कि बहुत लोग प्रवेश करने चाहेगे थीर नहीं सकेंगे॥ २५। जब घर का स्वामी चठके द्वार मूंद चुकेगा थीर तुम बाहर खड़े हुए द्वार खटखटाने लगोगो थीर कदोगे हे प्रमु दे प्रमु इमारे लिये खोलिये श्रीर बद तुम्दे चत्तर देगा में तुम्हें नहीं जानता हू तुम कहां के हो ॥ २६। तव तुम कटने लगागे कि इम लाग श्राप के साम्ने खाते थी। चीते चे श्रीर खाप ने हमारी सङ्की में उपदेश किया। २९। परन्तु वह करेगा में तुम से करता हू में तुम्हें नहीं जानता हू तुम कहां के हा . हे कुकम्में करने-द्यारी सुम सब मुझ से दूर दीखी।। ध । वर्दा रीना थीर दांत पीयना देगा कि उस समय तुम इब्राहीम थ्रीर इसहाक ग्रीर याकुब थ्रीर सब भोवेप्यहुक्ताग्री क्या ईक्कर के राज्य में बैठे हुए ख्रीर खपने की बाहर निकाले दुर देखारी ॥ २९ । चीर लाग पूर्व्य ग्रीर पश्चिम और उत्तर ग्रीर दक्षिण से स्राक्षे ईश्वर के राज्य मे बैठेरो॥ ३०। श्रीर देखेर कितने पिकले हैं जी व्याले देशो थै।र कितने व्याले है जी पिकले देशी।

३१। उसी दिन कितने फरीशियों ने खाके उस से कहा यहां से निकलके चला जा क्यों कि हैरेद तुसे मार डालने चाहता है ॥ ३२। उस ने उन से कहा जाके उस लेामडी से कहा कि देखा में खाज थार कल भूतों की निकालता थार रागियों की चगा करता हू थार तीसरे दिन सिंह हूगा ॥ ३३। तीभी खाज खीर कल थार परसें फिरना मुसे खबव्य है क्यों कि हो नहीं सकता कि की ई सिवय्यदुक्ता यिक्शलीम के वाहर नार्थ किया जाय ॥ ३४। दे यिक्शलीम यिक्शलीम जो सिवय्यदुक्ताओं की मार डालती है खीर से तेरे पास भेजे गये है उन्हें पत्थर-वाह करती है जैसे मुर्गी खपने बहीं की पंखीं के वालकों की एकट्टे करने की इच्छा किई परन्तु तुम ने न चादा ॥ ३५ । देखा तुम्दारा घर तुम्दारे लिये उजाड़ क्षेत्रा जाता है श्रीर में तुम से सब कहता हू जिस समय में सुम कद्दोगों धन्य वद जी परमेण्वर के नाम से स्राता है यह समय जब लों न स्राधे तब लो तुम मुभे फिर न देखेारो ॥

१८ ज्ञब योशु विषाम के दिन प्रधान फरीशियों में से किसी के घर में राटी खाने की गया तब वे उस की ताकते थे॥ 🖓 । थीर देखें। एक मनुष्य उस की साम्हने था जिसे जलधर रोग था॥ ३। इस पर योशुने व्यवस्थापको थ्रीर फरीथिया से कदा क्या विचास के दिन से चंगा करना उचित है . यरन्तु वे चुप रहे ॥ ४। तव उस ने उस मनुष्य की लेके चंगा करके विदा किया॥ **४। खीर उन्दे उत्तर दिया कि तृम में से किस का** गदद्या श्रयवा यैल कूर में गिरेगा श्रीर बद तुरना विद्याम के दिन में उसे न निकालेगा॥ ६। वे उस की इन वाती का उत्तर नहीं दे सके॥

9। जब उस ने देखा कि नेयतहरी लोग क्यों-कर कचे कचे स्थान चुन लेते हैं तय एक दृष्टान्त दे उन्हों हे कहा ॥ ८। जब कोई तुमे विवाद के भोज में बुलावे तब कंचे स्थान में मत बैठ रेसा न द्याकि उस ने तुक्त से अधिक ग्राटर की येग्य किसी को युलाया हो ॥ ए। श्रीर जिस ने तुक्ते थ्रीर उसे नैवता दिया से। श्राकी तुभा से कांद्रे कि। इस मनुष्य की। स्थान लेने लगे ॥ १०। परन्तु जब तू युलाया जाय तव सव से नीचे स्थान में जाके थैठ इस लिये कि जब यह जिस ने तुभी नेवता दिया है स्राधि तब तुभा से कहे हे मित्र श्रीर कपर ख़ाइये . तय तेरे सम बैठने-द्वारी की सामे लेरा खादर दोगा । ११। क्योंकि क्षे कोई अपने की जैया करें ये। नीचा किया जायगा थीर क्षेत्र व्यन की नीचा करे से कचा किया जायगा॥

नीचे रकट्टे करतो है बैसे ही में ने कितनी बेर तेरे | भोजन बनावे तब अपने मित्रों वा अपने भाइयों वा अपने कुटुम्बी वा धनवान पहें। सिपी की मत बुला ऐसान ही कि व भी इस के यदल तुमें नेयता देव थीर यही तेरा प्रतिफल देश्य ॥ १३ । परन्तु जब मू भाज करे तब कगाली दुवडी लंगड़ी श्रीर श्रंधों के। युला॥ १४। श्रीर तूधन्य शेता व्योकि व तुम्मे प्रतिफल नहीं दे सकते हैं परन्तु धार्मियों के जी एठने पर प्रतिकल तुभ की दिया जायगा।

१५। उस को संग बैटनेदारीं से से एक ने यह याते सनके उस से फदा धन्य यह की ईन्यर के राज्य में रोटी खायगा॥ १६। उस ने उस में कहा किसी सनुष्य ने वही वियारी बनाई बार बहुतीं का युलाया ॥ १९ । वियारी के समय में उस ने प्रापन दास के दाय नेवतरायों का करला भेजा कि आधा सब कुछ श्रव तैयार है ॥ १८ । परन्तु वे सब एक मत दीको चमा मांगने लगे पहिले ने उस दास से कदा में ने कुछ भूमि माल लिई है सार उसे जाके देखना मुक्ते प्रवस्य दे में तुक्त से विन्ती करता हूं मुक्ते बमा करवा ॥ ९९ । इसरे ने कटा में ने पांचे जाड़े बैल माल लिये है खार उन्हें परखने का जाता हू में तुभा से विन्ती करता हू मुक्ते समा करवा॥ २०। तीसरे ने कदा में ने विवाह किया है इस लिये मे नहीं खा सकता हू॥ २९। उस दास ने याके अपने स्वामी की यह वार्त सुनाई तथ घर के स्थामी ने फ्रोध कर श्रपने दास से कदा नगर की सङ्कों थीर गलियों में शीघ्र जाके कंगाली थी हुनहों थी। लंगड़ी थीर श्रधी के। यदां ले था॥ २२। दास स्थान दीविये थीर तब हू लिकत है। सब से नीचा ने फिर कहा है स्वासी जैसे आप ने आज्ञा दिई तैचे किया गया है ग्रीर ग्रय भी जगह है।। २३। स्वामी ने दास से कहा राजपधों में थीर गाहों के नीचे जाके लेगों। की विन लाने से मत होड कि मेरा घर भर जावे॥ २४। क्यों कि मै तुम से कहता ष्ट्र कि उन नेवते दुरं मनुष्यों में से कोई मेरी वियारी न चीखेगा॥

२५। यड़ी भीड़ योशु के मग जाती थी श्रीर १२,। तब लिस ने उसे नेवता दिया था उस ने उस ने ग्रीके फिरको उन्हों से कदा॥ रई । यदि कीई उस से भी कहा जब तूदिन का अथवा रात का मेरे पास आवे श्रीर अपनी माता श्रीर पिता श्रीर

बीर अपने पाल की भी व्यक्तिय न जाने ती बह मेरा विषयनी खोई हुई भेड पाई है ॥ ९ । में तुम से कहता क्रिय नहीं हा सकता है ॥ २७। श्रीर की कीई हूं कि इसी रीति से जिन्हे पश्चाताप करने का सापना क्रम उठाये हुए मेरे पे के न आखे वह मेरा शिष्य नहीं दें। सकता है ॥ १८। तुम में से कीन है कि गठ बनाने चाहता हो थीर पहिले बैठके खर्च न जोडे कि समाप्ति करने की विसात मुक्ते है कि नहीं ॥ २९ । ऐसा न हो कि सब यह नेव डालकी समाग्निन कर रके तथ सब देखनेतारे दसे ठट्टें में उहाने स्रो ॥ ३०। ग्रीर कर्ष्ट यह मनुष्य बनाने लगा परन्तु स्माप्ति नहीं कर स्का ॥ ३१। अथवा कीन राजा है कि दूसरे राजा से लहाई करने की जाता हो थ्रीर परिसे बैठक विचार न करे कि तो बीस सहस लेके मेरे बिस्ट्र याता है में दस सहस लेके उस का माम्टना कर सकता हू कि नही॥ ३२। छैर है। नहीं तो उस के दूर रहते ही वह दूतीं की मेकके मिलाप चाहता है। ३३। इसी रीति से तुम्हों से से क्षेत्र कोई ग्रापना सर्वस्य त्यारान न करे वह सेरा शिव्य नहीं हो सकता है ॥ ३४ । लोख ब्रच्छा है परन्तु यदि लोग का स्वाद विगाइ जाय ता यह किम में स्वादित किया जायगा ॥ ३५। बद्दन भूमि की न खाद की लिये काम खाता है. लाग उसे यादर फीवते हैं. जिस की शुनने की कान ष्टीं से मुने ॥

१५. कर जगाइनेहारे कीर पापी लीग नय यीश पास स्नाते थे कि उस की कुने ॥ २। ग्रीर फरीशी ग्रीर ग्रध्यापक कुड-कुड़ाक कदने लगे यह ता पापियों की ग्रहरा करता थ्रीर उन के सम स्माता है॥ ३। तय उस ने उन्हों में यद दृष्टाना कदा ॥ ४ । तुम में से कीन मनुष्य र्दि कि उस की सा भेड़ दी थार उस ने उन में से · एक की खोया हा थीर घट निद्वानवे की **जंग**ल मे न है। है फ़्रीर जब ली उस स्वार्ट हुई की न पाछ घर में आके मित्रों थी। पहोचियों की एकट्ठे घुलाके | उठके अपने पिता पास चला पर वह दूर ही था कि

स्त्री ग्रीर लहकों ग्रीर भाष्ट्रयों ग्रीर बहिनों की हां।उन्हों से कहता है मेरे स्त्रा ग्रानन्द करी कि मै ने प्रयोजन न देाय रेवे निद्गानंवे धर्मियों से ग्राधिक रक पापी के लिये के। पश्चाताप करे स्वर्ग में ष्यानन्द द्वीगा ॥

> 🕻 । ग्राथवा कीन स्त्री है कि उस की दस स्की हों ग्रीर वह जो एक मुकी खावे तो दीएक बारके थ्रा घर बुद्दारके उसे सब लों न पान तब लों यद में न टूंडें॥ ए। सीर अह उसे पाकी सखियों थी। पहोचिनियों को एकट्टी खुलाके कहती है मेरे संग यानन्द करी कि मै ने जो सूकी खोई घी सा पाई है।। १०। में तुम से कहता हूं कि इसी रीति से एक पापी के लिये जा पश्चाताप करता है ईश्वर के ट्रतों में आनन्द दोता है॥

१९। फिर उम ने कदा किसी मनुष्य के दे। पुत्र थे। १२। उन में से छुटको ने पिता से असी है पिता संपत्ति में में जा मेरा अध दीय सा मुझे दी जिये. तव उस ने उन की खपनी संपत्ति बांट दिई॥ १३। यहत दिन नही बीते कि हुटका पुत्र सब कुछ स्कट्ठा करकी दूर देश चला शया थीर घटो लुचपन में दिन विताते दुर अपनी समित उदा दिई॥ १४। जव वह मय मुरु रठा चुका तब रस देश में वहा स्रकाल पड़ा थ्रीर वह कंगाल हा गया॥ १५। श्रीर वह लाको उस देश के निवासियों में से एक की यहां रहने लगा जिस ने उसे अपने खेतों में मूखर चराने की भेजा ॥ ९६ । श्रीर वह उन क्वीमर्यों से जिन्हें मुखर याते ये अपना पेट भरने चाहता था थार कोई नहीं उस की कुछ देता था॥ १९। तब उसे चेत दुया थ्रीर उस ने कहा मेरे पिता के कितने मझरी का भाजन से प्राधिक रोटी होती है ग्रीर में भूख से मरता हू॥ १८। में उठके श्रपने पिता पास जाऊँगा थीर उस से कट्टा दे पिता में ने स्वर्ग के बिस्ट थीर खाय के साम्ने पाप किया है। १९। में फिर तय लें। उस के खोल में न लाय ॥ ५। खीर यह उसे आप का पुत्र कहावने के येग्य नहीं हूं मुक्ते अपने पाक यानन्द से अपने कांधों पर रखता है ॥ ६ । श्रीर मूल्री में से एक के समान की जिये ॥ २० । तब वह उस की पिता ने उसे देखको दया किई धीर दाहको उस के गले में लिपटके उसे चूमा ॥ २१। पुत्र ने उस मे कहा है पिता मैं ने स्वर्ध के विरुद्ध थार खाप के सामे पाप किया है श्रीर फिर श्राप का पुत्र कहावने के याग्य नहीं इ ॥ २२ । परन्तु पिता ने अपने दासी से कष्टा सब से उत्तम बस्त्र निकालके उसे पहिनाकी श्रीर उस के दाय में श्रंगुठी श्रीर पांची में ज़ती पहिनाखी ॥ २३ । थ्रीर मोटा बहुद् लाके मारा थ्रीर इम खावे थै।र ग्रानन्द करें॥ रहे। क्योंकि यह मेरा पत्र मुखा था फिर जीखा है खो गया था फिर मिला है. तब वे ग्रानन्द करने लगे ॥ २५। उस का जेठा पुत्र खेत में या खीर जब बद खाते हुए घर के निकट पहुंचा तब बाजा थार नाच का शब्द सुना॥ २६। थीर उस ने अपने मेयकों में से एक की अपने पास युलाके पूछा यह क्या है ॥ २९। उस ने उस से कष्टा खाप का भाई खाया है खार खाप के पिता ने मोठा वकड़ मारा है इस लिये कि उसे भला चंगा पाया है॥ २८। परन्तु उस ने क्रोध किया छीर भीतर जाने न चाहा इसे तिये उस का विता बाहर था उसे मनाने लगा॥ २९। उस ने पिता की उत्तर दिया कि देखिये में इतने वरसें। से क्षाय की सेवा करता हू थीर कभी खाय की बाज़ा के। उहाँधन न किया श्रीरे आय ने मुक्ते कभी एक मेम्रा भी न दिया कि मै अपने मित्री के स्वा श्रानन्द करता॥ ३०। परन्तु श्राप का यह पुत्र ने। वेश्याग्री के सग साप की संपत्ति सा गया है ज्यों ही स्नाया त्योही स्नाय ने उस के लिये मोटा वरूडू मारा **है ॥ ३१। पिता ने** उस से कहा है पुत्र तू सदा मेरे सग है थार ला कुछ मेरा है से सब तेरा है ॥ ३२ । परन्तु ग्रानन्द करना ग्रीर द्यपित दोना उचित या क्योंकि यह तेरा भाई मूत्रा था फिर जीव्रा है खे। गया था फिर मिला है ॥

र्दि श्रीभा ने अपने शिक्षां से भी कहा कोर्ड धनवान मनुष्य था सिस का एक भंडारी था खार यह दोष उस के आगे भडारी पर लगाया गया कि वह आप की सर्पात उड़ा देता है ॥ २। इस ने उसे बुलाके उस से कहा

| यह क्या है जो मै तेरे विषय में सुनता हूं . अपने भरहारपन का खेखा दे क्योंकि तु प्रामे की भरहारी नहीं रह सकेगा ॥ ३ । तब भवडारी ने श्रवने मन मे करा मे क्या कर कि मेरा म्यामी भवडारी का काम मुक्त से कीन लेता है . मै कोड़ नहीं सकता हु ग्रीर भीख मांगने से मुक्ते लाख याती है ॥ ४। मे जानता हु में क्या करा। इस लिये कि जय में भगडारपन दे से कुडाया जाड तय लाग मुक्ते ग्रापने घरी में ग्राहरू करें॥ ४। ग्रीर उस ने प्रपने स्थामी के ऋगियों सं से ग्का एक की अपने पास युलाको पहिले से कदा तू मेरे स्थामी का कितना धारता है। ई। उस न कहा सा मन तेल . यष्ट चम से याला यापना पत्र ले खीर बैठको श्रीघ्र पचास मन लिखा। 9। फिर दूसरे से कटा तू कितना धारता है . उस ने कहा सी मन गेहूं . यह उस से योला ग्रपना पत्र ले सीर खम्ची मन<sup>े</sup> लिख ॥ ८ । स्थामी ने उस श्रधमी भगडारी की सराष्टा कि उस ने युद्धि का काम किया है . क्योंकि इस संसार के सन्तान श्रपने समय के लोगों के विषय में स्पाति के सन्तानी से श्रीधक श्रुंडिमान हैं।। ए। क्रीर में तुम्हों से कहता ह कि अध्यमं के धन को द्वारा प्रापने लिये मित्र कर ले। कि जय तुम कूट जाया तय ये तुम्हें खनना नियाशें में ग्रहण करें॥

१०। ती यति यो है में विश्वास्पारय है सा यहत में भी विश्वास्पारय है बीर की यति थाते थाड़े में यहत में भी विश्वास्पारय है बीर की यति थाड़े में यहमार्थि है से यहत में भी यहमार्थि है ॥ ११। इस लिये की तुम यहमार्थ की धन में विश्वास्पारय न हुए हो ती सञ्चा धन तुम्हें कीन सेपिसा ॥ १२। यो द की तुम पराये धन में विश्वास्पारय न हुए हो ती तुम पराये धन में विश्वास्पारय न हुए हो ती तुम्हारा धन तुम्हें कीन हो। ॥ १३। कीई सेवक दो स्वामियो की सेवा नहीं कर सकता है क्योंकि वह एक से बीर करेसा खीर दूसरे की प्यार करेसा अथवा एक से लाग रहेसा थीर दूसरे की तुम्क जानेसा . तुम ईश्वर थीर धन होनों की सेवा नहीं कर सकते हो॥

(४) मरोशियों ने भी जी सीभी ये यह सब वाते सुनीं ग्रीर उस का ठट्टा किया॥ १५। उस ने उन्हों से कष्टा तुम ती मनुष्यों के ग्रागे ऋषने की धर्मी ठरराते दे परन्तु ईंग्वर तुम्हारे मन की | उन्हें साक्षी देवे ऐसा न, हो कि वे भी इस पीड़ा की जानता है . जो मनुष्यों के लेखे महान है से। ईश्वर के बारो चिनित है। १६। व्यवस्या श्रीर भविष्यदक्ता लाग याद्दन लीं ये तब से ईप्रवर की राज्य, का सुसमाचार सुनाया जाता है थार सब कोई उस मे यरियाई से प्रवेश करते हैं ॥ १९। व्यवस्था के एक विन्दु के साप दाने से प्राकाण था पृथिवी का टल वाना सदत है। १८। वो काई अपनी स्त्री की त्यागके दूसरी से विवाह करे सा परस्त्रीगमन करता है भार जो स्त्री अपने स्यामी से त्यागी गई है उस से का कोई विवाह करे से। परस्त्रीगमन करता है॥

१९। एक धनवान मनुष्य या जा यैजनी वस्त्र भार मलमल पहिनता श्रीर प्रतिदिन विभव श्रीर सुख से रहता था ॥ २०। थीर दलियाजर नाम एक कंगाल उस की डेयड़ी पर डाला गया था जा घावी से भरा हुआ था॥ २१। थ्रीर उन चूरचारी से ली धनवान की मैज से गिरते थे पेट भरने चाहता था थार कृते भी वाके उस के घाया की चाटते ये॥ २२। बद कंगाल मर गया थै।र दूतों ने उस की दशहीम को ग्रीद में पहुचाया थै।र यह धनवान भी मरा थीर गाड़ा गया ॥ २३ । श्रीर परतीक मे उस ने पीड़ा से पड़े हुए अपनी आखें उठाई थीर दूर में इब्राहीम की थार उस की गाद में इलियाजर को देखा॥ २४ । तय यह पुकारके बोला हे पिता दयाहीम मुक्त पर दया कारके द्रीलयालर की भीनिये कि अपनी उंगली का क्षेत्र यानी में हुवाके मेरी बीभ को ठठी करे क्योंकि में इस क्याला में कलपता हू ॥ २५ । परना इब्राहीम ने कहा है पुत्र स्मरण कर कि तू अपने जीते जी अपनी संपत्ति पा जुका है और वैमा ही श्रीलयाजर विपत्ति परन्तु श्रव वह गांति पाता है ग्रीर तू कलपता है। २६। ग्रीर भी दमारे थार तुम्हारे बीच में बड़ा खन्तर उत्तराया गया है कि जो लीग इधर से उस पार तुम्हारे पास आया चादे सा नही जा सकी ग्रीर न उधर के लाग इस पार इमारे पास कार्व॥ 🙌 । इस ने कहा तब है पिता में श्राप से विन्ती करता हूं उसे मेरे पिता

स्थान में श्रावें ॥ २९ । इत्राहीम ने उस से कहा मूसा थीर भविष्यद्वक्ताक्षा के पुस्तक उन के पास है वे उन की सुने॥ ३०। वह बोला हे पिता इव्राहीम से। नहीं परन्तु यदि मृतकों में से कोई उन के पास जाय तो वे पश्चाताय करीं ॥ ३१। उस ने उस से कहा जा वे मूसा थार भविष्यद्वक्ताओं की नहीं सुनते है ते। यदि मृतकों में से कोई जी उठे तामी नही मानेगे ॥

१७. यी शु ने शिप्यों ने कहा ठीकरी का न लगना अन्होना है परन्तु द्याय यह मनुष्य जिस के द्वारा से ये लगती है ॥ रे। इन क्वाटों में से एक की ठाकर खिलाने से उस के लिये भला दीता कि चक्की का पाट दस की गले में वांधा जाता थ्रीर वह समुद्र में डाला जाता ॥

३। श्रवने विषय में सचेत रही । यदि तेरा भाई तेरा श्रापराध करे ते। उस के। समका दे और। यदि पक्रतावे ते। उसे द्यमा कर ॥ ४ । जे। बह दिन भर में सात घेर तेरा अपराध करे श्रीर सात बेर दिन भर में तेरी खार फिरके करे में प्रक्रताता हूं ता उसे क्षमा कर ॥ ५ । तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास वकाइये ॥ ६ । प्रभु ने कहा यदि तुम की राई के रक दाने के तुल्य विश्वास दोता तो तुम इस गूलर को युच से जी कहते कि सखड़ का थार समुद्र में लग जा यह तुम्हारी श्राचा मानता ॥

9। तुम में से कौन है कि उस का दास इल जातता श्रणवा चरवाही करता हा श्रार ज्यों ही वह खेत से बाबे त्यों ही उस से करेगा तुरन्त ब्रा भाजन पर बैठ ॥ 🗖 । क्या बह उस से न कहेगा मेरी वियारी बनाके जब लों में खार्क ग्रीर पोर्क तव ली कामर वाधको मेरी खेवा कर श्रीर इस की पीके तू खायमा श्रीर पीयेमा ॥ ९ । क्या उस दास का उस पर कुछ निदारा दुखा कि उस ने वह काम किया जिस की याजा उस की दिई गई. मे ऐसा नहीं समकता हू॥ १०। इस रोति से तुम भी जब के घर भेजिये। २८। क्योंकि मेरे पांच भाई है घट | स्व काम कर सुक्रो जिस की श्राचा तुम्हें दिई गई

, इचित था सोई भर किया है ॥

११ । योशु यिवधलीम की जाते हुए शीमिरीन श्रीर गालील के बीच में से देकि काता था ॥१२। जब वह 'किसी गांव में प्रवेश करता था तब दस कोकी उस के समुख ग्रा दूर खड़े पुर ॥ १३ । श्रीर व कचे शब्द से वीले दे गीगु गुरु इस पर दया कोजिये॥ १४। यह देखकी उस ने उन्हों से कदा जाके अपने तहें याजकों का दिखाओ . जाते दुए व गुद्ध किये गये॥ १५। तव उन मे से एक ने जव देखा कि मैं चगा हुआ हू असे श्रव्द से ईंग्रेंकर को स्तुति करता दुवा किर बाया ॥ १६ । कैंार योशु का धन्य मानते दुर उस के चरशो पर मुद्द के वल तिरा . श्रीर वह श्रीमिरीनी था॥ १७। इस पर योशुने कहा क्या दसी शुद्ध न किये गये तो नी कहा है।। १८। यया इस अन्य रेशी की क्रोड़ कोई नहीं ठहरे जो ईप्रवर की स्तुति करने की फिर पावे॥ १९। तव उस ने उस से कहा उठ चला जा तेरे विक्रास ने तुभे वचाया है॥

२०। जब फरांशियों ने उस से पूछा कि ईस्टर का राज्य कव श्रावेगा तव उस ने उन्हा की उत्तर दिया कि ईश्वर का राज्य प्रत्यच क्य से नहीं आता है ॥ २१। क्षीर न लोग कहंगे देखे। यहां है प्रथवा देखें। यहा है स्थोकि देखें। ईख्यर का राज्य तुम्दी में है p

२२। उस ने शिष्यों से कहा वे दिन श्रार्वेगे जिन में तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिनं देखने चाहोगे पर न देखागे॥ २३। लोग तुम्दी से कहँगे देखे। यदां है अधवा देखे। वहां है पर तुम मत जाग्रे। थीर न उन को पीछे दी लेखा ॥ ९४ । क्योंकि की से विजली जा श्राकाश की एक श्रीर से समकती है पाकाण को दूसरी क्षीर तक क्योति देती है वैसा ही मनुष्य का पुत्र भी श्रापने दिन में होंगा॥ २५। परन्तु पहिले इस की अवश्य है कि बंदुत दुःख उठावि थीर ५स समय के लोगों से सुक्क किया जाय। रिषे । जैसर मूच की दिनी में हुआ वैसा ही मनुष्य की पुत्र के दिनी में भी हागा। २७ । बिस दिन सी

है तब कहा हम निकामो दास है कि के। हमें करना | नृष्ट कहा क पर न चढ़ा उस दिन सी सींग साते पीते भीववाद! अरते भी भीववाद दिये जाते थे . तेव उस दिन जलप्रलयं ने आके उन सभी का नाम किया ॥ २८। श्रीर जिस रीति से जूत की दिनी में पूर्वी विक लाग साते पोते माल लेते वेचते वाते है। घर वनाते थे॥ १९। परन्तु जिसे दिन हूत सदीम से निर्कर्ली वस दिन आग और गंधक आकांश से घरसी थ्रीर वन सभी की नाम किया ॥ ३०। उसी रीति से मनुष्य की पुत्र की प्रगट दीने की दिन में दीशा ॥ ३१गा उस दिन में की कीठे पर हा बीर उसे की सामग्री घर में द्वाय से। उसे लेने की न उतरे और बैसे दी वी खेत में हो सी ची छे न फिरे के ३२ । वूर्त की स्त्री की स्मरण करे। ॥ ३३। जी की ई अपना प्राया ववाने चाहे से उसे केंचिगा। श्रीर की की के एक कोबे से उस की रका करेगा ॥ ३४ । में तुम वि कहता हूं उस रात में दा मनुष्य एक खाट पर होंगे रक लिया जायमा भार दूसरा क्रीड़ा जायमा ॥३५% दे। स्त्रियां एक संग चक्की पीसती रहेगी एक विर्द जायगी खार दूसरी के हो जायगी ॥ ३६ । दी जन खित् से देशि एक लिया कायगा थार दूसरा क्रीडा जायगा मे ३७। उन्दें ने उस की उत्तर दिया है प्रभु कहा . इस ने उन' से 'कहा' जहां । लोष होय तहां जिल्ल रकट्टे दोंगे ॥ र्पंपन्नाराध का प की केशा । इसे । इसे

१८० 'नित्य पार्थना करने श्रीर साइंग्रन होड्ने की खावव्यंकता के विषय में योजु ने उन्दी से स्कार्क्ष्मानाः कदा भे हिं। कि किसी नगर में एक विचारकती हा जा न केवर से हरता न मनुष्य की मानता था माइ। श्रीर विसी नगर में एक विधवा ची जिस ने उसे पास सार्काही मेरे मुद्धके मेरा पंतटा लीजिये ॥ 🕉 । वस ने मितनी -बेर लो न माना परन्तु पीक्षेत्रपने मन में कहा पदापि मे न देखर से हरता न मनुष्य की मानता हूं भाषि। तीमी यह विधवा मुक्ते हु खा देती है। ईस कारकारे चर् का यसटा सेकार रेका माहिए कि हिन्तु हिन्त्य षाने चें वह भेरे मुंदर्ज कालिख हिलाति । देशारीत प्रभु ने करा सुना यह बाद्यमी विचारकती क्या कहती

के विषय में जो रात दिन उस पास पुकारते है धीरज धरे ताभी वया उन का पलटा न लेगा ॥ ८। मै तुम से कदता हू घट शोघ्र उन का पलटा लेगा ताभी मनुष्य का पुत्र जब पावेगा तव यया पृष्यिवी पर विश्वास पायेगा ॥

ए। श्रीर उस ने कितना से जा श्रपने पर भरासा रखते थे कि इस धर्मी है थीर फ़ारी की तुब्क जानते घे यह दृष्टाना कता ॥ १०। दे मनुष्य मन्दिर मे प्रार्थना करने की गये एक फरीशो खीर दूसरा कर चगादनेदारा ॥ ११। फरोशी ने खलग खड़ा दे। यद प्रार्थना किई कि दे ईश्कर में तेरा धन्य मानता हू कि मै श्रीर मनुष्ये। के समान नहीं टू ले। उपद्रवा श्रन्यायो भार परस्त्रीगामी हैं श्रीर न इस कर उगाइने-द्यारे के समान ॥ १२ । मै खडवारे में दो वार चप-वास करता हू में अपनो सब कमाई का दसवा अध दता हू॥ १३। कर उग्राइनेहारे ने दूर खड़ा दे। स्यर्ग को खार श्रापी उठाने भी न चादा परन्तु श्रपनी हाता पोठके कहा दे ईंग्बर मुक्त पापी पर दया कर ॥ १४। में तुम से कल्ता हू कि यह दूसरा नहीं पर यही मनुष्य धर्म्सी ठटराया हुआ अपने घर की गया क्योंकि जो कीई श्रपने की कवा करे से नोवा किया जायगा थीर जा व्यवने का नोचा करे से कवा विषया कायगा ॥

११५। लाग कितने व्यालकी की भी यीशु पास लाये कि यह उन्हें कूछ परन्तु शिष्यों ने यह देखके उन्हें डाटा ॥ १६ । योशु ने वालका की श्रपने पास युलाकं कहा वालका का मेरे पास व्याने हा बीर चन्दे मत यर्जी क्योंकि ईप्रवर का राज्य<sup>,</sup> ऐसी का दै॥ १९। में सुम से सच कहता दूर्कि जो कीई र्षण्यर के राज्य की वालक को नाइ ग्रहण न करे वह उस में प्रवेश करने न पावेशा ॥

' १८। किसो प्रधान ने उस से पूछा है उत्तम गुरु कीन काम करने से मे खनन्त जायन का खांधकारो द्यागा॥ १९ । योशुने उस से कटा तूमुके उत्तम

है।। ९। श्रीर ईंग्वर यद्योप श्रपने चुने द्वुर लोगों। परस्त्रीगमन मत कर नरहिसा मत कर चारी मत कर भूठी साह्यो मत दे अपनी माता श्रीर अपने पिता का श्रादर कर ॥ २१। उस ने कहा इन सभी की मै ने श्रपने लड़कपन से पालन किया है।। २२। योशु ने यद सुनके उस से कदा तुओ श्रव भी एक वात की घटो है . जो कुछ तेरा है सो बेचके कगाला को बाट दे थ्रीर तु स्वर्ग मे धन पार्वगा थ्रीर स्रा मेरे पीके दी ले ॥ २३ । वह यह सुनक स्रीत उदास दुया क्योंकि वह वहा धनो था॥

२४ । योशु ने उसे श्रांत उदास देखके कहा धनवानों के। ईश्वर के राज्य मे प्रवेश करना कैसा कठिन देशा॥ २५। ईश्वर के राज्य मे धनवान को प्रवश करने से कट का सूई को नाके में से जाना सरज है॥ २५। सुननेहारों ने कहा तव तो किस का त्राय दे। सकता है॥ २७। उस ने कहा जी वाते मनुष्या से अन्दाना है सा ईब्बर से हा सकती है।

र्⊂। पितर ने कदा देखिये इस लोग सब कुछ क्रीड़को खाप को पोक्रे हा लिये है ॥ २९ । उस ने उन से कहा मै तुम से सव कहता हू कि जिस ने र्इंग्वर की राज्य के लिये घर वा माता पिता वा भाइया वा स्त्री वा लड्कों की त्यागा हो ॥ ३०। ऐसा कोई। नहीं है जो इस समय में बहुत गुख षाधिक थीर परलेक मे अनन्त जीवन न पाविगा ॥

३१। यीशु ने यारच शिष्यों की लेके उन से कदा देखे। इस यिष्णलीम की जाते है और जी क्रुड मनुष्य के पुत्र के विषय में भविष्यहुक्तायों से लिखा गया है से। सब पूरा किया जायगा॥ ३२। घट ग्रन्यदेशियों के दाय सेंपा जायगा ग्रीर उस से ठट्टा श्रीर श्रपमानः किया जायगा श्रीर वे उस पर श्रुकेंगे॥ ३३। श्रीर उर्वे कोड़े मारके घात करेंगे श्रीर वह तोसरे दिन जो उठेगा ॥ ३४। उन्हों ने इन वातें। में से कोई यात न समभी ग्रीर यह बात उन से गुप्त रदो थीर जी कदा जाता था से वे नहीं व्रमते घे॥ १

🔻 ३५ । जब वह यिरीचे। नगर के निकट ब्राता क्यों करता है . कोई उत्तम नहीं है केंबल एक या तब एक अधा मनुष्य मार्ग की कार बैठा भीख पर्यात् र्श्वस्वर'॥ २०। तू श्राचाची की जानता है कि मांगता था ॥ ३६ । जब उस ने भुना कि बहुत लोग साम्रे से सार्त हैं तब पूका श्रह क्या है ॥ ३७:। सागी ने उस की बताया कि यीश नासरी जाता है।। ३८। तव उस ने पुकारको कहा है मीश दाजद के सन्तान मुक्तः पर दया की जिये ॥ ३९ । की लोग कारी जाते भे उन्हों ने उसे डांटा कि यह खुम रहे **परन्तु** उस ने बहुत याधिक पुकारा है दाऊद की सन्तान मुक पर दया की जिये ॥ ४०। तस योग्र खड़ा रहा थार चरे अपने पास लाने की आजा किई शार जब बह निकट ग्राया तब उस से पूका ॥ ४९ । तू वया चाहता है कि मै तेरे लिये कर . बह बोला है प्रमु मै भ्रापनी दृष्टि पार्क ॥ ४२। योशु ने उस से कदा अपनी दृष्टि या तिरे विश्वास ने तुम्मे खंशा किया है। ४३। श्रीर वह तुरन्त देखने लगा श्रीर ईश्वर की स्त्ति करता हुआ योग्नु के पीके देा लिया थीर सब लोगी ने देखके ईश्वर का घन्यबाद किया॥

१र्ट. सीयु यरीकी में प्रवेश करके उस के बीच से दोको जाता था॥ २।

थार देखा बक्कई नाम एक मनुष्य या जा कर समादने-हारे। का प्रधान या स्नीर यह धनवान या ॥ ३। वह योशु की देखने चाहता या कि वह कैंचा मनुष्य है परन्तु भीड के कारख नहीं चका क्योंकि नाठा था ॥ ४। तव जिस्र सार्श से यीशु जाने प्रर था उस में वह बागे देखिक उसे देखने की एक गूलर के वृत्व पर चढ़ा ॥ ५ । जब योशु उस स्थान पर पहुंचा तब जपर दृष्टि कर इसे देखा थीर इस से कहा है जक्कर्र घोच्र उतर क्या क्योंकि क्याव मुक्ते तेरे घर मे रहना होगा ॥ ६ । उस ने घोष्र उत्तरके ग्रानन्द से उस की पहुनई किई॥ १। यह देखकी सब लोगा होने गया है ॥ ६ । जङ्गई ने खड़ा है। प्रमु से कहा हे मसु देखिये में अपना आधा धन कगाली का देता हूं और यदि मूठे दीप लगाको किसी से कुड़ से , लिया

ता १९ 1 जिल्ला स्रोता यह त्सुनतो व्यो≒तल हैवह हरक द्रप्रान्त भी करने समा इस विषे कि घर प्रिकालीम के निकट या ग्रीय वे समसते हमें कि ईश्हर का राक्य तुरन्त प्रगट देशा ॥ १२०१,उस ने कहातेस्कृ कुलीन मनुष्य दूर**ंदेश की जाता धा कि राज्य**ही पाके फिर यावें॥ १३। श्रीर उस ने यपने दासी की मे दस की शुलाकी उन्दें दस मोहर देकी उन से कहा जब सो मै न पार्क तब से व्यापार करा कि १४३।। परन्तु उस के नगर के निवासी, उस से-वैर्, रखते खेः बीर उस के पीके यह संदेश ,भेजात कि । हम नहीं। चाहते हैं कि यह हमा पर राज्य करे मा १५ । स्वाह वह राजपद पाकी फिर भ्राया तब उस ने इन हासी। की जिन्हे रोकड़ दिई थी अपने यास युलाने की याचा किर्द जिस्ते वह जाने कि किर्म ने कीन: साः व्योपार किया है। १६। तथ परिले ने आके कहा, चे प्रमु भाष की मीदर से दस मीदर ्लाभः हुई ग्रा १७ । उस ने उस से कहा धन्य दे उत्म दास तूर यति योदे में विकास योग्य हुआ हूत्वस नगरी यर व्यधिकारी दे।॥ १८। हूसरे ने बाक्र कहा है प्रमुखाय की माध्य से पांच मोद्य साम हुई ॥१९०० संस है चस से भी कदा तू भी पांच नरारी का प्रधान देता। २०। तीसरे न साक कदा दे प्रमु देखिये । साप की माहर जिसे में, ने यंगोहिः में घर रखा गाहरहा क्यों-हैं कि में आप से हरता या इस लिग्ने कि आप कठारे मनुष्य हैं की बाप ने नहीं धरा हो। उठा हिते हैं बीहर की आप ने नहीं ब्रोया सि:सकते हैं।॥ हिए । इंस ने उस से कहा है दुष्ट हास से सिरे छी सुंदरसे तुनी दोयी उद्दराजेगा । तू सानता या कि में कठार मनुष्य हूं को में ने नहीं घरा की, चठा, लेता हूं के बीद जी कुश्कु को बील वह ता पापी मनुम्य के यहां पाष्टुन में ने नहीं, द्याया हो। सवता ह्यू मा ति से ती दूर्व नि मेरी राकड़ कोठी में क्यो नहीं दिई और में बाके चचे व्याच समेत स्त्रे, स्त्रेता, ॥ २४: । तस स्वेशः हो।॥: निकट ख़ाई भे उस ने उन्हों है आहा वह नाहर उस है तो चैागुला कर देता हूं॥ र । तब योशु ने उस को , से लेख्ना खीर दिसस, पास दस मोहर हैं इस की हिया है कहा थ स प्रसान का त्रासाहुका है इस लिये कि रेप्। उन्हों ने उस से कहा है प्रसु उस प्रास हम यह भी बुझाशीम का, ससान है ॥ १०। क्यांकि मनुष्य, मोहर हैं ॥ है। है । है सहसा है अहता है विकाल के कि का क्षत्र सोये हुए हो। दूँकृने श्रीर बचाने, बामा है ॥ रखता है उस को श्रीर दिया जायता परन्तु को लहीं

की नहीं चाहते थे कि मै उन्हों पर राज्य कब यहां थीर तुम की थी तुम में तेरे बालकों की मिट्टी मे लाकी मेरे साम्ने बध करा ॥

े २८। जब यीशु यह बातें कह चुका तब यिक--श्रलीम को जाते हुए ग्रागे बढ़ा ॥ रेए। ग्रीर जव वह बैत्न नाम पड्यत के निकट बैतंकाी ग्रीर , बैंघनिया गोंवें। पास पंहुंचा तब उस ने अपने शिष्यों में से दो की यह कहके भेजा ॥ ३० । कि जी गांव चन्मुख है उसे में जाश्रो श्रीर उस में प्रवेश करते हर तुम स्क गदही के बच्चे की जिसे पर कभी कोई मनुष्य नहीं चढा बधे हुए पास्रोगे उसे खालके लाग्री ॥ ३१ । जी तुम से की ई पूछे तुम उसे की खोसते हो ता उस से यूं कहा प्रभु की इस का प्रयोजन है ॥ ३२। जो भेजे गये थे उन्हों ने जाके जैसा उस ने उन से कहा वैसा पाया ॥ ३३ । जब वे वर्त्वे को खोलते थे तब इस के स्वामियों ने उन ये कदाः तुम वञ्चे को क्यों खोलते हा ॥ ३४ । उन्टो ने कहा प्रभु की इस का प्रयोजन है। ३४। से वि बच्चे कें। यीश पास लाये श्रीर श्रपने कपड़े उस पर हालकों योशु को बैठाया ॥ ३६ । क्यों क्या बह , आगो चढा त्यों त्यों लेगों ने खपने खपने कपड़े भार्ग में विकाये॥ ३७। जब वह निकट प्राया श्रधीत् जैतुन पर्छ्यत के उतार ली पहुचा तव शिष्यी की बारी मण्डली श्रानन्दित है। यब श्राश्वर्ण कर्मी के लिये- की- उन्हों ने देखे थे खहे, शब्द से ईप्रवर की स्तुति करने लगी ॥ ३८। कि धन्य बह राजा -ग्रीर सब से कंचे स्थान में गु**र्यानुवाद होय** ॥ ३७°। तव भीड़ में से कितने फरीशी लाग उस से बाले है गुरु श्रपने शिप्यों की डांटिये॥ ४०। उस ने उन्हें उत्तर दिया कि मै तुम से कहता दू जी ये लागा चुप **१** है तो पत्थर युकार चठेंगे॥

😁 🞖 १। जॅब वह निकट स्राया तंत्र नगर की देखकी न्डस पर राया॥ ४२ । और कहा तू भी खपने कुशल की बात हां अपने इस दिन में भी जा जानता : परन्तु श्रष्ठ वे तेरे नेवें। में कियी है। ४३। वे दिन कि किसी मनुष्य ने दाख की वारी स्नाई खीर

-रखता है उस से जो कुछ उस पास है से। भी ले तुंभ पर आर्थों कि तेरे शत्रु तुभ पर मोर्चा बांधेंगे लियां जायगा ॥ २९। परन्तु मेरे उन बेरियों को थीर तुभे घेरेगे थीर चारीं श्रीर रीक रखेंगे ॥ ४४। मिलावेंगे श्रीर तुभामें पत्थर पर पत्थर न के ईंगे क्योंकि तू ने वह समय जिस में तुक पर द्रिष्ट किई गर्ड न जाना ॥

> "४५। तब वह मन्दिर में जाके" जो लोग उस में वेचते थे। मोल लेते घे उन्दे निकालने लगा॥ ४६। थीर उन से घोला लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का घर है . परन्तु तुम ने उसे डाकुश्रों का खोह बनाया है ॥ ४७ । वह मन्दिर में प्रतिदिन उपदेश करता या खीर प्रधान याजक थीर श्रध्यापक धीर सोगों के प्रधान उसे नाम करने चाहते थे॥ ४८। परन्तु नहीं जानते थे कि वया कर व्योकि सर्व लेगा उस की सुनने की लीलीन थे॥

२० जिन दिनों में से एक दिन जब योशु मस्टिर में लोगों की उपदेश देता शार भुसमाचार सुनाता था तब प्रधान याजक थीर अध्यापक लाग प्राचीनों के सग निकट आये॥ २। श्रीर उस से बोले इस से कह तुमें ये काम करने का कैसा अधिकार है अधवा कीन है जिस ने तुभ को यह अधिकार दिया ॥ ३। उस ने उन की उत्तर दिया कि मै भी तुम से एक बात पूर्हगा मुक्ते उत्तर देखी ॥ ४। योद्दन का बर्णातसमा देना क्या स्वर्ग की अधवा मनुष्यों की खोर से हुआ। ¥। तव उन्हों ने स्प्रायस में विचार किया कि सी को परमेश्वर के नाम से बाता है. स्वर्ग में शांति हम कहे स्वर्ग की ब्रोर से तो बह करेगा फिर तुम ने उस को विश्वास क्यों नहीं किया ॥ ६ । श्रीर जी इम कहें मनुष्यों की ग्रीर से तो सब लोग इमें पत्थर-वाह करेगे क्योंकि वे निश्चय जानते है कि योहन भविष्यद्वक्ता था॥ ७। से उन्हों ने उत्तर दिया कि इम नही जानते यह कहां में हुआ।। 🗀 योशुने उन ये कहा तो मैं भी तुम की नहीं चताता हूं

कि मुक्ते ये काम करने का कैंसा खाँधकार है।

**ए। तय वह लागों से यह द्र**ष्टान्त-कहने लगा

पास रक दास की भेजा कि वे दाख की वारी का क्क फल उस की देवे परन्तु मालियों ने उसे मारक कूछे द्वाय फेर दिया॥ ११। फिर उस ने दूसरे दास की। भेजा थीर उन्हों ने उसे भी मारके थीर अपमान करको कूछे द्वाप फेर दिया। १२। फिर उस ने तीसरे की भेजा थार उन्हों ने उसे भी घायल करकी निकाल दिया ॥ १३। तब दाख की बारी के स्वामी ने कहा में क्या कर . में आपने प्रिय पुत्र की भेज़ंशा क्या जाने व उसे देखके उस का ग्रादर मे विचार करने लगे कि यह ते। श्रीधकारी है आश्री इम उसे मार डार्ल कि अधिकार इमारा है। जाय ॥ पत्यर के। यवस्यों ने निकम्मा जाना वही कोने का गिरेगा से चूर हो जायगा श्रीर जिस किसी पर वह गिरिमा उस की पीस डालेमा ॥ १९१ प्रधान यासकी श्रीर श्रध्यापकों ने उसी घड़ी उस पर दाच बढाने चाहा क्योंकि जानते थे कि उस ने हमारे विकह यह दृष्टान्त कहा परन्तु व लेगों से हरे॥

२०। तत्र उन्हों ने दांव ताकको मेदियों की। भेजा जा कल से अपने का धर्मी दिखावें इस लिये कि उस का व्यवन पकडें थेंगर उसे देशाध्यक के न्याय ग्रीर प्राधिकार में सेंप देवे॥ २१। उन्हों ने **उस से पूछा कि दे गुरु इस जानते** हैं कि आप पृथार्थ करते ग्रीर सिखाते हैं श्रीर पद्मपात नहीं कहो हैं परन्तु ईक्टर का मार्त, सत्यता से वताते यद भी इल्लाक्या कैसर का कर देना हमें उचित है

मालियों की उस का ठीका दे बहुत दिन सी परदेश उन से कहा मेरी परीक्षा वर्षों करते है। १४। एक को। चला गया ॥ १०। समय में उस ने मालियों के मूकी मुक्ती मुक्ती दिखाओं . इस पर किस की मूर्ति और क्रांप है. उन्हों ने उत्तर दिया कैंसर की ॥ २५। चस ने उन से कहा तो जो कैसर का है सा कैसर को देखी सीर जी ईश्वर का है से ईश्वर की देश्रो ॥ २६ । वे लोगों के सामें उस की वात पकड़ न सकी और उस के उत्तर से अवंभित दे। सुप रहे॥

२९। सद्की लोग भी जो कहते हैं कि मृतकों का जी उठना नहीं द्वागा उन्दों में से कितने उस पास श्राये श्रीर उस से पूका॥ २८। कि दे गुरु मूसा ने इमारे लिये लिखा कि यदि किसी का भाई अपनी करेंगे॥ १४। परन्तु माली लेगा उसे देखके आपस स्त्री के रहते दुए नि सन्तान मर जाय ती उस का भाई उस स्त्री से विवाह करे श्रीर अपने भाई के लिये वंश खड़ा करे॥ २०। सा सात भाई थें . पिहिला १५। थीर उन्हों ने उसे दाख की बारी से बाहर माई बिबाह कर नि:सकान मर गया ॥ ३०। तब निकालके मार डाला . इस लिये दाख की वारी दूसरे भाई ने उस स्त्री से विवाह किया स्त्रीर वह का स्वामी उन्हों से वया करेगा ॥ १६। वह आके भी नि सन्तान मर गया ॥ ३१। तब तीसरे ने उस इन मालियों की नाम करेगा छैर दाख की वारी है विवाद किया छैर वैसा ही साती भाइयों ने दूसरे। के हाथ देगा . यह सुनके उन्हों ने कहा ऐसा पर वे सब नि सन्तान मर गये। ३२। सब के पीछे न देखि॥ १९। उस ने उन्दों पर दृष्टि कर कहा ते। स्त्री भी मर गई॥ ३३। से। मृतकों के जी उठने धार्मपुस्तक के इस बचन का अर्थ क्या है कि जिस पर घट उन में से किस की स्त्री दोगी क्योंकि साती ने उस से विवाह किया। ३४। यीशु ने उन की चिरा हुआ है।। १८। जो कोई उस पत्थर पर उत्तर दिया कि इस लोक के सन्तान विवाह करते श्रीर विवाह दिये जाते हैं ॥ ३५। परन्तु जी लेगा उस लोक में पहुंचने थीर मृतकों में से की उठने के योग्य गिने चाते व न विवाह करते न विवाह दिये बाते हैं॥ ३६ । छीर न व फिर मर उकते हैं कोकि वे स्वर्गेदूती के समान हैं श्रीर जी उठने के सग्तान द्देश्वर के 'सन्तान दें ॥ ३७। स्नीर मृतक लाग जो जो उठते हैं यह बात मूचा ने भी भाड़ी की क्या में प्रगट किई है कि वह परमेश्वर की इव्राहीम कां ईख्वर थ्रीर इसहाक का ईश्वर थ्रीर याकूब का ईक्कर कप्तरा है॥ ३८। ईक्कर मृतकी का नहीं परन्तु जीवतीं का ईडवर है क्योंकि उस के लिये सब कीते है। ३ए। बध्यापकी मे से कितनी ने यद भी इल्लाक्या कैसर का कर देना हमें उचित है उत्तर दिया कि हे गुरु आप ने अच्छा कहा है ॥ ४०। का पुत्र खाये पुरु । उस'ने उन की चतुराई व्रमको और उन्हे फिर उस से कुछ पूछने का साहस न हुआ।॥ छ। श्रीर उस ने सेाना गठकर दें। कार्य प्रायोधितता श्रीर फूल समेत चार पुरपक्षाण वने ॥ २९। श्रीर के ठकते के दोना सिरी पर वनाये ॥ ८। एक दीवट से निकली हुई कही सालियों में से दी दी फैले हुए धने ग्रीर उन पंखीं से प्रायश्चित का शासने थीर प्रायम्बन के उक्तने की भार किये हुए वने ॥

१०। फिर उस ने घयून की लक्षर्व। की मेन की यनाया उस की लंबाई दें। छात्र चीसाई एक छात्र ग्रीर कवाई डेड़ दाय की दुई ॥ ११ । ग्रीर उस ने उस की चीने मेने से मठा थीर उस मे चारी खोर सान की ग्रा धाड यनाई॥ १२। श्रीर उस ने उस के लिये चार ग्रंगुल चीडी रक पटरी ग्रें।र इस पटरी के लिये चारा ग्रार साने की एक याड यनाई ॥ १३ । श्रीर उस ने मेल के लिये सीने के चार कहे छालकर उन चारी कीनी में सगाया थी उस की चारीं पायों घर थे॥ 98। व वाहे पटरी की पास सेव चठाने के हैंडा के रतना का काम देने को यने॥ १५। फ्रीर उस ने मेज उठाने के लिये हंडी की ववल की लकड़ी के वनाया थार सोने से मङ्ग ॥ १६ । बार उस ने मेख पर का सामान अर्थात् परात धूपदान कटारे खार चंडेलने के वर्तन सब चाखे सेनि के यनाये॥

१०। फिर उस ने चे।दाा से।ना ग्रुके पाये थै।र

दो कहें एक श्रासंग्र थीर दो कहें दूसरी श्रासंग्र हालियां तो उस की एक श्रासंग्र से ग्रीर तीन पर त्यों ॥ छ। फिर उस ने व्यूल के इंडे बनाये हालियां उस की दूसरी श्रासंग्र से निकली हुई बनीं ॥ श्रीर उन्दे सेनि से मठ़ा, ५। थार उन की सन्दूक तीन तीन पुरापकेश एक एक गांठ श्रीर एक एक सन्दूक उठाया बार ॥ ६। फिर उस ने चोखे सेनि क्या दोवट से निकली हुई उन छों डालियों के प्रायक्तित्र वाले ठकने की बनाया उस को लंबाई का यही ठव हुआ ॥ २०। श्रीर दोवट की डरही बाठाई राप सीर चाढाई डेंट राप की हुई॥ मैं वादाम के फूल के सरीखे अपनी बापनी गांठ कर्य ता एक सिरे पर और दूसरा कर्य दूसरे डालियों के नीचे एक एक नाठ दीवट के साथ मिरे पर बना उस ने उन की प्रायश्चित के ठकने एक ही दुकड़े की बनी ॥ २२ । गाठें और डालियां के साथ स्करी दुकड़े के बार उस के दोनें। चिरी सब दीयर के साथ सक ही दुकड़े की बनी सारा पर बनाया ॥ र । कीर कस्बी के पंख कपर से दीवट गठे हुए चीये सीने का और एक घी टुकड़े का बना ॥ २३। फ्रीर उस ने दीवट के साती ठक्रना ठपा दुया बना कार उन के मुख प्याम्टने दीयक श्रीर गुलतराश श्रीर गुलदान चीखे चीने के वनाये॥ २४। उस ने सारे सामान समेत दीवट का किङ्कार् भर साने का बनाया॥

२४। फिर उस में घूपवेदी की खदूल की लकड़ी की बनाया उस की सम्बाई एक द्वार और चौड़ाई रक दाय की दुई बद्द चै।कीर बनी और उंस को कचाई दो दाय की हुई बीर उस के सीत उस के साथ विना नोड के वने ॥ २६ । श्रीर जपरवाले पत्नी थार चारा थार की यलंगी थार शींगा समेत वस ने उस घेदी की चीखे सीने से मका शीर इस' की चारों खार सामे की एक बाह बनाई ॥ २०। कीर उस की खाड़ की नीचे उस की दीनी पत्नी पर वस ने सोने को दो काड़े बनाये जो उस को उठाने के डग्डों के खानें का काम दें॥ २८। श्रीर डग्डो की उस ने बबूल की लक्त हो के बनाया थीर साने से मठा ॥ २९ । भीर उस में याभिधेक का पवित्र तेल श्रीर सुप्रधद्रव्य का धूप गंधी की रीति से बासा दुवा धनाया ॥

३८. फिर उस ने दोमबेदी की भी खबूल की लकड़ी की बनाया उस हराडी समेत दीयट की यमाया उस के पुरपकेंग्य की लंकाई की वनाया उस मांठ ग्रीर फूल सय एकही दुकड़े के यमे॥ १८। की लंबाई पांच हाथ श्रीर चीड़ाई पांच हाथ की श्रीर दीयद से निकली हुई हा हालियां वनीं तीन हुई इस प्रकार से वह चीकोर वनी श्रीर कवाई कहते है कि सीष्ट दाजद का एव है। ४२। दाजद बाप ही गीतों के पुस्तक में करता है कि परमेख्य मे मेरे प्रमु से अहा ॥ ४३ । जय सो मे सेरे शबुखी क्षा तेरे चरगां की पीठी न यनाड तय लों तू मेरी दक्तिनी खोर बैठ ॥ ४४ । दाकद तो उसे प्रमु कहता रै फिर बद उस का पुत्र ब्रोंकर है।

४५। जय गय लाग मुनते घे तय उस ने खपने शियों में कहा ॥ ४६ । प्रध्यापकों से धै। कर रही जी लये यस्त्र पहिने हुए फिरने चाहते है थीर जिन को याबारी में नमस्यार थीर मभा के घरी में कचे श्रामन श्रीर जेयनारी में कवे स्थान प्रिय लगते है ॥ ४७। वे विधवायों के घर खा जाते है थीर वहाना के लिये यही धेर ली प्रार्थना करते है . ये ग्राधिक टकड पायंगे ॥

२१. सी मु ने खांग्र उठाके धनवानी की विषय अपने अपने दान भग्हार में

टानरे देखा॥ 🖰। थै।र उम ने म्क कंगाल विधया की भी उस में दी हदाम दालते देखा॥ ३। तय उन ने क्षण में तुम से मच क्षप्रता ह कि इन क्षााल विधवा ने सभी में यधिक डाला है। है। कोकि इन सभी ने प्रपनी चहती में से गंग्यर की चहाई हुई वम्लयों में कुछ कुछ डाला ने परन्तु इस ने अपनी घटती में मे ग्रपनी मारी लीविका टाली है।

Y । जय कितने लोग मन्दिर के विषय में वालते चे कि यह मुख्य पत्यरी से थार चटाई हुई बस् औं में मधारा गया है तब उस ने करा ॥ है। यह सब जी तुम देगते है। व दिन श्राव्यी जिन्ही में पत्थर पर पत्यर भी न क्वांसा जायगा हो गिराया न जायगा॥

9। उन्दों ने उम से पूछा है गुम यद कव द्वागा श्रीर यह बात जिम समय में हा जायेंगी उम समय नाम 'मे प्राफे करिंगों में घरी हूं थीर समय निकट | नी विक्शलीम अन्यदेशियों से रीदा जायगा ॥

४१। तय उस ने उन 'से कहा लेगा कोंकर मत घयराखी कोंकि इन का प्रहिले होना श्रवश्य है पर ग्रम्त तुरन्त नही द्वारा।। १०। तव उस ने उन्दीं से कहा देश देश की श्रीर राज्य राज्य के विकट्ट उठीं।। ११। थीर अनेक स्थानों में यहे भुईडोल थीर अकाल ग्रीर मरियां दोंगों ग्रीर भयकर लक्षण ग्रीर ग्राकाश से बहे वहें चिन्द प्रगट होंगे॥

> १२। परन्तु इन सभी की पहिले लोग तुम पर श्रपने राघ वकावेंगे थीर तुम्हें सतावेंगे श्रीर मेरे नाम के कारण सभा के घरें। थीर बन्दीगृद्धीं में रख़वावेंगे श्रीर राजाग्री श्रीर शध्यक्षें के श्रामे ने जावंगे॥ १३। पर इस से तुम्हारे लियें साक्षी हो बायगी ॥ १४ । मेा श्रपने श्रपने मन मे ठरूरा रखेा कि एम उत्तर हैने के लिये ग्रामे से चिन्ता न करेगे॥ १५ । क्योंकि मै तुम्हें ऐसा वचन श्रीर ज्ञान देखगा कि तुम्दारे मय यिरोधी उम का खब्डन ख्रण्या साम्टना नहीं कर मर्जीरी॥ १६। तुम्हारे माता पिता श्रीर भाई श्रीर कटब श्रीर मित्र रोग तुम्हें पक्रड-वायेगे ग्रीर तुम में में कितनी की घात करवायेंगे॥ १९। ग्रीर मेरे नाम के कारण सव नाग तुम से बैर करेंगे॥ १८। परन्तु तुम्हारे सिर का ग्क बाल भी नष्ट न दोगा ॥ १९ । श्रपनी धीरता से श्रपने प्रासी की रका करे।॥

२०। जय तुम यिष्णलीम की मेनाग्री से घेरे एग देखी तय जाना कि उस का उजह जाना निकट श्राया है। २१। तब ना यित्रदिया में दीं सा पहाड़ी पर भाग . जो यिक्सलीम के बीच में ही से निकल जावि थ्रीर जी गांवी में ही सी उस में प्रवेश न करं॥ २२। धरोंकि येही दगड देने के दिन दोंगे कि धर्मापुस्तक की सब बातें पूरी निवे॥ १३। उन दिनों से शय धाय गर्भवतियां श्रीर दूध पिलाने-यालियां वर्षोकि देश में वडा क्रेश थीर इन लोगों पर क्रोध द्वागा॥ २४। व खद्ग की धार से मारे का यम चिन्छ देशा। । 🕻 । उस ने कहा चैकिस पर्देश ग्रीर सब देशों के लेशों से बधुवे किये जायेंगे रटी कि भरमाये न कावी कोकि घटुत लेगा मेरे श्रीर जब ली अन्यदेशियों का समय पूरा न देखे तब

श्राया है . मेा तुम दन की पीक्के मत लाखो ॥ ए । 💎 २५ । मूर्व्य श्रीर चांद्र श्रीर तारी में चिन्ह दिखाई अय तुम लड़ाइयों और हुत्रुड़ों की चर्चा मुने। तय देंगे श्रीर पृष्टियी पर देश देश के लोगों की संकट लूक ।

थै। घवराष्टर देशों थे।र समुद्र थे। सदरीं का शर्जना | कदावता दे थे।र वारद शियों में शिना जाता या चठाकी कोकि तुम्हारा चहार निकट काता है।

गूलर का वृक्ष थीर सब धृष्टी की देखी ॥ ३०। षाय ही जानते हा कि घूपकाला अब निकट है। ३१। इय रीति से कव तुम यह बाते दाने देखी। तव जाना कि ईश्वर का राज्य निकट है। ३२। मै तुम से सच कहता टू कि जब सो सब बाते पूरी न है। जायें तथ लें। इस समय के लेखा नही जाते रहेगे ॥ ३३। श्राकाश श्रीर पृष्टियी टल जायेगे परन्तु मेरी वार्त कभी न उल्ली ॥

३४ । अपने विषय में सचेत रहा ऐसा न हा कि तम्हारे मन श्रफराई थार मतवालयन थार गांगरिक चिन्ताखों से भारी दे। जावे ख़ार बह दिन तुम पर श्रचांचक स्ना पहुचे ॥ ३५। क्योंकि वह फरेकी नाई सारी पृथियो से सब रहनेहारी पर प्रावेगा॥ ३६ । इस लिये बागते रहा थीर नित्य प्रार्थना करे। कि तम इन सब ग्रानेहारी वातों से बचने के थैार मनुष्य को पुत्र को सन्मुख खर्ड होने की योग्य गिने चाठी।

३७। योशुंदिन की मन्दिर में उपदेश करता घा थ्रीर रात की वादर बाके जैतून नाम पर्व्यंत पर टिकता था॥ ३८। थ्रीर तड्को सब लोग उस की कुनने की मन्दिर में उस पास आते थे॥

२२ श्राखमीरी रोटी का पर्छ हो। निस्तार पर्ळ्य कहावता है निकट साया ॥ २। श्रीर प्रधान याजक सीर ग्रध्यापक लोग खोज करते घे कि योधु की च्येंकर मार डाले क्योंकि वे लोगों से डरते थे।

द्योगा ॥ २६ । स्त्रीय संसार पर स्नानेहारी वातों के प्रविश किया ॥ 🞖 । उस ने जाके प्रधान याजकों स्त्रीर ' भय से श्रीर खाट देखने से मनुष्य मृतक के ऐसे हैं। पदक्षों के श्रध्यक्षों के सम बातचीन किई कि यीश् जार्यंगे कोंकि याकाण की सेना दिना जायगी ॥ की व्योंकर उन्दों के द्वाष पकद्वाचे ॥ ४ । चे २९। तब वे मनुष्य के पुत्र की पराक्रम थार बड़े थार्मान्दत दुर थीर क्पेये देने की उस से नियम रेश्वर्ण से मेघ पर जाते देखींगे ॥ १८ । सब दन वातों वांधा ॥ ६ । बह व्यगीकार करके उसे विना दुल्लङ् का आरंभ द्यारा तथ तुम सीधे देखे अपने सिर के उन्दें। के दार्थ पकड़वाने का अवसर ठूटने लगा ॥

9। तय व्यवमीरी राष्ट्री के पर्व्य का दिन जिस र्ष । उस ने उन्हों से एक दृष्टान्त भी कहा कि में निन्तार पठ्ये का मेम्रा मारना उचित था आ पहुंचा ॥ ६ । थार यीशु ने पितर थ्रीर योदन की जाब उन की की पत्ती निकलती है तब तुम देखकर यह कदकी भेजा कि जाकी दमारे लिये निम्तार पर्ट्य का भाजन बनाकी कि इम खायें। ए। वे उस ने बोले खाप कर्दा चाहते है कि हम बनावे॥ १०। उस ने उन से क्षशा देखा जब तुम नगर में प्रवेश करे। तब एक मनुष्य जल का घडा उठाये हुए तुम्हें मिलेगा . जिस घर में वह पैठे तुम उस के पीड़े उस घर में जायो। ॥ ११। श्रीर उस घर के स्वामी से कदी गुरु तुभ से कदता दै कि पादुनशाला कहां है जिस में मे अपने शिष्टी के स्ता निकार पर्व्य का भोजन खास ॥ १२ । यह तुम्हें एक सजी हुई यही उपराठी काठरी दिखावेगा वटां तैयार करा ॥ १३। उन्हों ने जाको जैसा उस ने उन्हों में कहा तैसा पाया श्रीर निम्तार पर्ळ्य का भीजन बनाया॥

१४। जब बद घड़ी पहुची तब योशु स्नार बारहीं प्रेरित उस के सा भाजन पर खैठे॥ १५। श्रीर उस ने उन से कद्वा में ने यह निम्तार परुर्व का भीजन दुःख भीगाने के पाँछले तुम्हारे संग खाने की बडी लालमा किई ॥ १६ । क्योंकि में सुम मे कहता हूं कि जब लीं वह ईंग्वर के राज्य में पूरा न द्वीवे तब लों में उसे फिर कभी न खाळगा॥ १९। तब उस ने कटोरा ले धन्य मानके कहा इस को लेखा थार बापस में वांटी ॥ १८। व्योकि मे तुम से कहता दूं कि जब ले। ईश्वरं का राज्य न थावे तब लें में दाख रस कभी न पीकगा॥

१९। फिर उस ने रोडी लेके धन्य माना स्रोर उसे तीड़को उन की दिया थीर कहा यह मेरा देख ३। तब शैतान ने यिदूदा में जो इस्करियोती है जो तुम्हारे लिये दिया जाता है . मेरे स्मरक के

वियारी के पोक्रे कटारा भी देके कहा यह कटारा मेरे लाइ पर जा मुम्हारे लिये बहाया जाता है नया नियम है।

२१। परन्तु देखी मेरे पकड्वानेदारे का दाध मेरे संग मेल पर है ॥ २२। मनुष्य का पुत्र लैसा ठदराया गया दे घेंसा हो जाता दे परन्तु हाय बह मनुष्य विस से घट पकड्याया वाता है।। २३। तव वे बाएस में विचार करने लगे कि इस में से कौन है जा यह काम करेगा ॥

२४। उन्देश में यह विवाद भी हुआ कि उन म से कीन यहा समका जाय ॥ २५ । योशु ने उन से करा खन्यदेशिया के राजा उन्हा पर प्रभुता करते है थार उन्हों के यधिकारो लोग परापकारा कदावते है। २६। परन्तु तुम वेसंन छात्री पर जी तुम्ही में बढ़ा है सा क्रोट की नाद दावे थार जा बधान दें सा स्वाम की नाई दीये॥ २५। कीन यहा दें भावन पर यैठनेहारा प्रचया मेयक . य्या भावन पर यैठनेरारा यहा नहीं है . परन्तु में तुम्हारे बीच मे मेबक को नार्र हु॥ २८। तुम दो दो बो मेरी परीकाया में मेरे सा रहे हो । १९। यार बैसे मेरे विता ने मेरे लिये राज्य ठहराया है तेमा में तुम्हारे लिये ठइराता हू ॥ ३०। कि तुम मेरे राज्य में मेरी एसांयल के बारद कुला का न्याय करे। ।।

३१। थार प्रमुन कहा है शिमान है शिमान हैरा गैतान ने सुमें मांग लिया दें इस लिये कि ग्रेट की नार्द तुन्दे फटके ॥ ३२ । परन्तु मे ने तेरे लिये जय तू फिरे तय श्रपने भाइपा का स्थिर कर॥ ३३ । उस ने उस में कदा दे प्रभु में आप के सग बन्दीगृष्ट में जाने का ग्रार मरने का तैयार हू॥

विन प्रैला था विन काली था विन ज़ुते भेजा तव कान उड़ा दिया ॥ ५१। इस पर योशु ने कहा यहा

तिये यह किया करे। । २०। इसी रीति से उस ने | क्या तुम की किसी वस्तु की घटी हुई . व वोले किम को नहीं ॥ ३६ । उस ने उन से कहा परन्तु प्रव विस पास घैलो है। से उसे ले ले स्रीर वैसे हो कीली भी थार जिस पास खड़ न दीय से अपना यस्य येवको एक की मील लेखे॥ ३९। क्योंकि मे तुम से कदता दू अवश्य है कि धर्मापुस्तक का यह बचन भो कि बद कुर्कार्स्मया के संग ।गना गया मुक पर पूरा किया जाय क्योंकि मेरे विषय में की वाते मंपूर्ण दोने पर है ॥ ३८। तव वे वोले हे प्रभु देखिये यहा दे। खड़ है . उस ने उन से कहा बहुत है ॥

३९। तय योशु बाहर निकलके प्रपना राति के अनुसार झैतून पट्यत पर गया थार उस के शिप्य र्भाडस की पीके हा लिये ॥ ४०। उस स्थान मे पटुचको उस ने उन से कहा प्रार्थना करे। कि तुम पराचा मेन पड़ी ॥ ४१। थीर वर आप देला फिक्रने के टप्पे भर इन च अलग गया श्रीर घुटने टेकके प्रार्थना किई ॥ ४२ । कि दे पिता जा तेरी इच्छा द्वाय तो इस कटारे की मेरे पास से टाल दे ताभो सेरो नही पर तेरा इच्छा पूरा हा जाय ॥ ४३ । तब रक दूत उमें मामर्थ्य देने की स्वर्गा में उस की दिखाई दिया॥ ४४। श्रीर उस ने बड़े सकट में दोको प्रधिक हुठ्ता से प्रार्थना किई क्रीर उस का प्रसाना ऐसा दुश्रा जैसे लाटू के पक्के जो मेज पर मावा पीर पांचा थार विरासना पर वैठके भूमि पर गिरें॥ ४५। तब वह प्रार्थना से उठा कार श्रपने शिष्यो के पास आ उन्हें शाक के मारे सेते पाया ॥ ४६ । थ्रीर उन स कहा क्या सेति हैं। उठा प्रार्थना करे। कि तुम परीचा से न पड़े। ॥

४७। यह बालता हो घा कि देखा बहुत लाग प्रार्चना किई ई कि तेरा विश्वास घट न लाग थार प्रापे थार वारह शिप्यो से से एक शिप्य ाजस का नाम पिटूदा था उन के आगे आगे चलता या और योशुका चूमा क्षेत्र की उस पास आया ॥ ४८ । योशु ने उस से कदा दे यिदूदा बवा हू मनुष्य की पुत्र की चूमा ३४। उस ने कदा दे पितर में तुम से कदता दू कि लेके पकड़वाता है।। ४९। योशु के सागयों ने सब प्राज ही तय तों त तीन थार मुर्क नकारके न कहे देखा कि क्या दोनेवाला है तब उस से कहा है प्रभु कि मैं उसे नहीं लानता हू तय लीं मुर्ग न बालेगा ॥ क्या दम खड़ से मार्रे ॥ ५०। श्रीर उन में से स्क ३५। थ्रीर उस ने उन से कहा जब में ने सुम्हें ने महायाजक के दास की मारा थ्रीर उस का दहिना

भय से ग्रीर बाट देखने से मनुष्य मृतक को ऐसे दे। जायों। क्योंकि श्राकाण की चेना हिना जायगी। २९। तब वे मनुष्य के पुत्र को पराक्रम ग्रीर बडे रेश्वर्ण से मेघ पर बाते देखेंगे॥ ६८। सब दन वातीं का आरंभ द्यागा तब तम सीधे दीको अपने सिर चठान्री क्योंकि तुम्होरा चहार निकट स्नाता है।

रेए। उस ने उन्दीं से एक दृष्टान्त भी कदा कि गूलर का वृक्ष थीर सब वृक्षी की देखी ॥ ३०। ज्ञच उन की कोचिलें निकलती हैं तब तुम देखकर स्राप ची जानते-चा कि धूपकाला स्रव निकट है। ३१। इस रीति से जब तुम यह बाते दाने देखे। त्तव जाना कि ईग्वर का राज्य निकट है। ३२। मै तुम से सच कदता हू कि जब सो सब बार्त पूरी न है। जायें तब लें। इस समय के लोग नहीं जाते रहेंगे ॥ ३३ । श्राकाश श्रीर पृथिधी टल जायेंगे परन्तु मेरी बार्त कभी न टर्लेगी ॥

३४। अपने विषय में सचेत रहा रेसा न है। कि चिन्ताओं से भारी हा जाय खार घह दिन तुम पर श्राचीचक श्रापटुचे ॥३५। क्योंकि छष्ट फदेकी नाई सारी पृथियों के सम्र रहनेहारी पर कायेगा ॥ ३६ । इस लिये जागते रहा ग्रीर नित्य प्रार्थना करे। कि तम इन सब बानेहारी बातों से बचने के बीर मनुष्य के पुत्र के सन्युख दाडे होने के योज्य जिने जावी ॥

३७। यीशु दिन की मन्दिर में उपदेश करता था थ्रीर रात की बाहर जाके जैतून नाम पर्व्यत पर टिकता था॥ ३८। थै।र तहके सव लेगा उस की मुनने की मन्दिर में उस पांस खाते थे॥

२२. त्राखमीरी रोटी का पर्ळ जो निस्तार पर्ळा कहावता दे निकट याया ॥ २ । ग्रीर प्रधान याजक ग्रीर श्रध्यापक लेगा खोळ करते घे कि ग्रीशुकी क्योंकर मार हाले क्योंकि वे लोगों से हरते थे ॥

थैं। घषराष्ट्रट देशो स्रीर समुद्र थ्री लहरीं का शर्जना कहावता है श्रीर बारह जिल्लों में शिना जाता था द्दीगा ॥ १६ । श्रीर ससार पर क्यानेद्दारी व्यातों की प्रवेश किया ॥ 🞖 । उस ने जाकी प्रधान याजकों श्रीर ' पदक्यों के ग्रध्यद्वीं के सग वातचीत किई कि यीश को क्योंकर उन्हों के हाथ पकड्यावे ॥ ४ । वे स्नानन्दित दुर स्नार क्पैये देने का उस से नियम वांचा ॥ ६ । वद श्रंगीकार करके उसे विना दुह्नड के उन्दां के दार्थ पकड़्याने का प्रयसर ढूंढ़ने समा ॥

9। तब श्रक्षमीरी राटी के पर्व्य का दिन जिस मे निम्तार पर्छ्य का मेमा मारमा उचित था प्रा पहुचा ॥ ६ । श्रीर यीशु ने पितर श्रीर योदन की यद कदके भेजा कि जाके दमारे लिये निम्तार पर्ळा का भोजन बनाकी कि इम खार्ये॥ ए। वे उस मे बोले ग्राप कर्दा चारते हैं कि रम बनार्वे॥ १०। चस ने उन से कहा देखा जव तुम नगर में pan करी तब एक मनुष्य जल का घडा चढाये हुए गुम्हें मिलेगा . जिस घर में बद पैठे तुम् उस के पीके उस घर में जाख़ों ॥ ११। थ्रीर उस ईघर के स्वामी से कदी गुर तुम से कदता दै कि पाटुनशाला कदां दै जिस में में अपने जिप्यों के स्वा निकार पर्स्थ का तुम्दारे मन अफराई थार मतवालपन थार सांसारिक भावन खाक ॥ १२। बद तुम्दे एक सकी दुई बड़ी उपरोठी कांटरी दिखालेगा वदां तैयार करे। ॥ १३। उन्दों ने साके सैया उस ने उन्दों ने ऋदा तैसा पाया थ्रीर निकार पर्व्य का भाजन बनाया॥

१४। जब वद घड़ी पहुची तय यीशु थीर वारहीं प्रेरित उस के स्मा भाजन पर बैठे॥ १५। थीर उस ने उन से कहा में ने यह निम्तार पट्टी का भाजन दुःख भागने के पहिले तुम्हारे संग खाने की बड़ी सालमा किई॥ १६। क्योंकि मे तुम मे कदता हू कि जब लें वह ईश्वर के राज्य में पूरा न दीवे तय हों में उसे फिर कभी न खाडगा॥ १९। तब उस ने कटोरा ले धन्य मानके कहा इस को लेखा थीर स्नापस में बाटा ॥ १८ । वयोकि मे तुम से कटता दूं, कि जब, लें। ईप्रवरं का राज्य न थावे तव लों में दारा रस कभी न पीकगा।

१ए। फिर उस ने रोटी लेके धन्य साना स्रोर उसे ती इसे उन की दिया और कहा यह मेरा देह - है। तय ग्रैतान ने यिटूदा से जी इस्करियोती है जो सुम्टारे लिये दिया जाता है . मेरे स्मरक के विवारी के पोढ़े कटारा भी देखे कदा यह कटारा मेरे लाष्ट्र पर जा सुम्हारे लिये यदाया जाता ई नया नियम ए ॥

२१। परन्तु देखा मेरे पक्षड्यानेदारे का दाघ मेरे मंग्र मेख पर है ॥ २२ । मनुष्य का पुत्र संसा ठदराया गया है चैना हो जाता है परन्तु हाय बह मनुष्य विम में यह पक्रच्याया साता रें॥ २३। राय ये फायम में विचार करने लगे कि एस में से कीन है जा यह कान करेगा ॥

२४ । उन्दों में यह विव्याद भी दुवा कि उन म में कीन बहा समका जाय ॥ २५ । यांगू ने उन में कदा श्रन्यदेश्चिपी के राजा उन्हों पर प्रभुता करते दे थीर इन्हों के बधिकारो लाग परापकारा कहावते दे ॥ २६ । परन्तु तुम व्यंन दीयो पर जी तुम्ही में यहा दें सा काट को नाद दाये थार जा प्रधान दे मा मेवक को नार दीवे। ३५। कीन वड़ा पै भावन पर बैठनेहारा प्रचया मेयक व्या भावन पर बैठनेहारा बड़ा नहीं है . परना में तुमारि बोच में मैचक को नाएं हु॥ ६८ । तुम दो दे। वे मेरी चरीचाफ्री में मेरे सेंग रहे हैं। । २८। थीर कैसे मेरे विता ने मेरे लिये राज्य ठएराया है तेमा में तुम्हारे सिंधे ठद्यसारा हू ॥ ३०। कि तुम मेरे राज्य में मेरी मेज पर ग्वाद्या और पादा और मिलामना पर बैठक दरायंत के बारह कुने का न्याय करें।॥

३१। धार म्मु ने कहा ए जिमान है जिमान हैग्य शैतान ने तुम्हें मांत्र लिया है एस लिये कि रोष्ट्र की नार्द्र शुम्द्रं फठकं॥ ३२। परन्तु में ने रोरे लिये प्राथना किर्द एं कि तेरा विश्वाम घट न जाय थीर जय गू फिरे सय अपने भाइयों की स्थिर कर॥ ३३ । उस ने दम से वादा दें प्रभुति खाप के सा। यर्शिगृद में जाने की श्रीर मरने की तैयार हूं॥ ३४ । उस न करा दे वितर मे तुम से कहता हूं कि विक पकडवाता है ॥ ४९ । योशु के संवायों ने बब माल ही लय ली तू तीन बार मुर्भ नकारके ने किये दिखा कि यथा दे।नेवाला दे तब उस से कहा दे प्रभु कि मै उसे नहीं जानता हू राय लें। मुर्ग न बारोगा ॥ ववा दम सहू से मारे ॥ ५०। श्रीर उन में से एक

विन प्रीता थी। विन काली थी। विन ज़रो भेजा तव कान उड़ा दिया ॥ ५१। दर पर योश ने कदा यहा

सिये यह किया करे। । 🖓 । इसी रीति में उस ने | क्या तुम की किसी यस्तु की घटी हुई . व वाले किंमुको नहीं॥ ३६। उस ने उन से कहा परन्तु श्रव जिस पास थैलो हो से। उसे ले ले श्रीर वैसे हो केंगली भी कीर जिस पास खड़ न दीय से प्रपना यस्त्र येचके एक की मील लेखे॥ ३७। क्योंकि मे तुम से फएसा ष्ट्र श्रयण्य है कि धर्मपुस्तक का यह यचन भो कि यह कुर्काम्मयों के सग गाना गया मुक पर पूरा किया जाय ध्योकि मेरे विषय में की वाते स्पूर्ण देनने पर द ॥ ३८। तय व वाले दे प्रभु देखिये यहा दे यात है . उस ने उन से कदा यद्त है ॥

३९। तय योशु वाटर निकलके अपनी रोति के श्रनुसार जेतन पट्यत पर गया शार उस के शिष्य भा उस के पीके हा लिये ॥ ४०। उस स्थान मे पपुचकी उस ने उन से कदा प्रार्थना करे। कि तुम पराचा मेन पहे। ॥ ४१। फ्रांर वद श्राप ठेला फॅक्ने के टप्पे भर उन से अस्ता गया थीर घुटने टेकके प्रार्थना किए ॥ ४२ । कि दे पिता जा तेरी पत्रका राय तो इस कटारे का मेरे पास से टाल दे ताभो मेरो नहीं पर तेरा एच्छा पूरा दे। जाय॥ ४३ । तय गक दूत उसे सामर्थ्य देने की स्थर्भ से उम फा दिवास दिया॥ ४४। भार उस ने बहे मकट ने धोके प्रधिक ट्रडता से प्रार्थना किई श्रीर उस का प्रमाना एंसा दुव्या जैसे साष्ट्र क प्रक्ले की भूमि पर गिरे॥ ४५। तय यह प्रार्थना से उठा कार श्रापन शिल्या के पास प्रा उन्दें शाक के मारे साते पाया ॥ ४६ । थीर उन म कहा वया मेाते हैं। उठा प्रार्थना करे। कि तुम परीक्षा म न पर्हा ॥

४७ । यह बालता हो था कि देखा बहुत लाग ष्राये थार वारह जिल्या से से एक जिल्ला जस का नाम यिष्ट्रदा या उन के आगे आगे चलता या श्रीर योशु का चूमा लने की उस पास थाया॥ ४८। योशु ने उस में करा है विदूदा क्या हू मनुष्य के पुत्र की चूमा ३५ । श्रीर उम ने उन में कथा जय में ने सुर्व्द ने मदायाजक के दास की मारा श्रीर सस का दिस्ना

उस पास क्याये घे कहा क्या तुम कैसे ढाकू पर खड़ा मे प्रतिदिन तुम्दारे स्था था तव तुम्दों ने मुक्त पर द्याय न बढाये परन्तु यही तुम्बारी घड़ी श्रीर प्रध-कार का पराक्रम है।

५४। वे उसे यकड़के से चले थीर महायाजक के घर में लाये थीर ापतर दूर दूर उस के पीके दे। हे मनुष्य मे नहीं जानता तू क्या कहता है . खीर विलक विलक राया ॥

तक रहने दो . श्रीर उस दास का कान कूके उसे | करोगे ॥ ६८ । श्रीर जा मे कुछ पूर्कू तो तुम न उत्तर चगा किया ॥ ५२ । तब यीशु ने प्रधान याजका ग्रीर देखोगों न सुर्फे केन्द्रोगी ॥ ६९ । ग्रीय से मनुष्य का मन्दिर के पहनको के ग्रध्यको ग्रीर प्राचीना से जा पुत्र सर्व्यशक्तमान ईव्वर की दहिनी ग्रीर वैठेगा। उस पास ग्राये थे कहा क्या तुम जैसे हाकू पर खड़्त | 90 । सभी ने कहा तो क्या तू ईक्यर का पुत्र है . ग्रीर लाठियां लेके निकले हो ॥ ५३ । जब में मन्दिर उस ने उन्हों से कहा तुम तो करते ही कि में हूं ॥ 9१। तव उन्हों ने कहा ग्रव इमें सामी का श्रीर वशा प्रयोजन क्योंकि हम ने श्राप ही उस के मुख रे सुना है।

२३ त्व चारा समाज उठके योगु की पिलात के पास ले गया ॥ रे। विया ॥ ५५ । जब वे खराने से खारा सुलगाक रक्षहें | खीर उस पर यह कदके देगप लगाने लगा कि हम न बैंडे तब पितर उन्दे। क बोच में बैंड गया ॥ ५६ । यदी पाया है कि यह मनुष्य लागों की यहकाता है थार एक दासी उसे भाग के पास बैठे देखके उस थीर अपने की स्रोष्ट राजा कदके कैसर का कर को स्रोर ताकके बोली यह भी उस के सा था॥ दिना वर्जता है॥ ३। पिलात ने उस संपूर्ण क्या तू ५७। उस ने उसे नकारके कहा है नारों में उसे नहीं यिदूदियों का राजा है . उस ने उस की उत्तर दिया जानता हू ॥ ४८। घोड़ो बेर पांछे दूसरे ने उसे कि ब्राय हो तो कहते हैं ॥ ४। तय पिलात ने प्रधान देखके कहा तू भा उन में से एक है . प्रतर ने कहा याजकी श्रीर लेगी से कहा में इस अनुष्य में कुक चे मनुष्य मे नहीं हूं ॥ ५९ । घड़ो रक बीते दूसरे दोष नहीं पाता हू ॥ ५ । परन्तु उन्दों ने प्राधिक ने दुकता से कहा यह भी सचमुच उस के समें था दूकताई से कहा बह मासील से लेके यहा ली सारे क्योंक वह गालोलों भी है।। ६०। पितर ने कहा । यहूदिया में उपदेश करके लेगी का उसकाता है।।

ें ६ । पिलात ने गालोल का नाम मुनके पूळा वया तुरना क्यो वह कह रहा त्या मुर्ग बोला ॥ ६१। यह मनुष्य गालोली है ॥ ७। जब उस ने जाना कि तब प्रभु ने मुद्द फोरको पितर पर दृष्टि किई ग्रार वह देराद के राज्य में का दे तब उसे हराद के पितर ने प्रभु का वचन स्तरण किया कि उस ने उस पास भेजा कि घए भी उन दिनों में यिखणलीम में से कहा था मुर्ग के बोलने से आगे तू तीन बार मुक्त था॥ ८। देरोद यीशु की देखके आति सानान्दत से मुकरेगा ॥ ६२ ॥ तब पितर बाहर निकलके दुष्या क्वोंकि वद'बदुत दिन से उस की। देखने ं चादता था इस लिये कि उस की विषय में यहुत ्हें हैं। जी मनुष्य योशु का धरे हुए थे व उसे वाते बुनी थी थार उस का कुछ आश्चर्य कर्मा मारके ठट्टा करन समें ॥ ६४। ग्रीर उस को आंखें देखने को उस की बाशा हुई ॥ ए। उस ने उस से कांपको उस को मुद्द पर धपेड़े मारको उस से पूका कि। बहुत बाते पूकी परम्तु उस ने उस के। कुछ उत्तर भविष्यद्वाणी वाल किस ने तुक भारा ॥ ६५ । ब्रीर न दिया ॥ १० । ब्रीर प्रधान यालकी ग्रीर अध्या-उन्हों ने बहुत सो श्रीर निग्दा की वाते उस के बिस्ह पकों ने खड़े हुए बड़ो धुन से उस पर देगा लगाये॥ में कहीं॥ ६६। ह्यादो विद्वान दुखा त्योही लोगों के ११। तथ देरोद ने अपनो चेना के संग उसे तुन्छ प्राचीन थीर प्रधान याजक थार अध्यापक लोग एकहे जानके ठट्टा किया थीर महकीला यस्य पहिराक्षे हुए श्रीर उसे श्रपनी ज्यायसभा में लाये श्रीर बोले उसे पिलात के पास फेर भेजा॥ १२। उसी दिन जा तू कोष्ट है तो दम से कह ॥ ६७। उस ने उन पिलात और देरोद जिन्हा के 'बोच मे श्रामी से चे कदा जो में तुम चे कडू तो तुम प्रतीति नहीं शत्रुता थी खायच में मित्र दी गये।।

१३ । पिलात ने प्रधान याजकी श्रीर अध्यक्षीं। थीर लोगों को एकट्टे बुलाके उन्हों से कहा॥ १४। तुम इस मनुष्य की लोगों का वदकानेदारा कदके मेरे पास लाये हे। श्रीर हेखी में ने तुम्हारे साम्हने विचार किया है परन्तु जिन वातों मे तुम इस मनुष्य पर दाप लगाते हैं। उन वाती के विषय में में ने उस में कुछ दोय नहीं पाया है॥ १४। न हेरीद ने पाया है क्योंकि में ने तुम्दें उस पास भेजा श्रीर देखा वध के याग्य कोई काम उस से नहीं किया गया है। १६। में। में उसे कोड़े मारके कें। इ देकेंगा। १९। पिलात की ग्रवश्य भी था कि उस पर्व्य मे रक मनुष्य की लोगों के लिये होइ देवे॥ १८। तय लाग सब मिलके चिल्लाये कि इस की ले जाइये श्रीर इमारे लिये वरच्या की होड दीनिये॥ १९। यही वरव्या किसी वलवे के कारण जा नगर मे दुश्रा या थ्रीर नरिंदसा के कारख वन्दीगृह में हाला गया था ॥ २०। पिलात यीशु की होड़न की इच्छा कर लेकों से फिर बोला ॥ २१ । परन्तु उन्हा ने पुकारा कि उसे क्रूग्र पर चळाइये क्रूग्र पर चळाइये॥ २२। उस ने तीसरी छेर उन से कहा क्यों उस ने कीन सी बुराई किई है . मै ने उस में बध के येग्ग्य काई देाप नदीं पाया है इस लिये मे उसे काड़े मारके कें। इंदेजंगा ॥ २३ । परन्तु वे कवे कवे शब्द से यव करके मांग्राने लगे कि वह क्रूश पर चढाया जाय थीर उन्हों के थीर प्रधान याजकों के ग्रव्द प्रयत ठररे ॥ । से। पिलात ने खाद्या दिई कि चन की विन्ती के अनुसार किया जाय ॥ २५ । श्रीर उस ने उम मनुष्य की जी घलवं श्रीर नरहिंसा की कारण वन्दीगृद्ध में , डाला गया घा जिसे वे मांगते णे उन के लिये क्रोड़ दिया श्रीर यीशु की उन की इच्छा पर सेंप दिया॥ २६। जय व उसे ले जाते घे तय उन्दें। ने शिमोन नाम क्रुरीनी देश के एक मनुष्य को जी गाव से याता था पकड़के उस पर क्रुण धर दिया कि उसे घीशू के पीके से चले ॥

े २९। लेगों की बड़ी भोड़ उस के पोड़े देा लिई श्रीर बहुतेरी स्त्रिया भी लेग उस के लिये इति पोठती श्रीर विलाप करती श्री ॥ २८। योशु ने उन्देग की खोर फिरके कहा है यिख्यालीम की पुष्तियों मेरे लिये मत राखों परन्तु अपने लिये खीर अपने वालकी के लिये राखों ॥ २९। क्योंकि देखों वे दिन खाते हैं जिन्हों में लोग कहेंगे धन्य वे स्तियों जो वांक हैं खीर वे गर्भ जिन्हों ने लड़के न जन्माये खीर वे स्तन जिन्हों ने दूध न पिलाया है ॥ ३०। तब वे पर्व्यतों से कहने लगेंगे कि हमें। पर गिरो खीर टीलों से कि हमें ठापे। ॥ ३०। क्योंकि जो वे हरे पेड़ से यह करते हैं तो सूखे से क्या किया जायगा॥ ३२। वे खीर दो मनुष्यों को भी जो कुकम्मी चे योग्रु के सग छात करने को ले चले॥

३३। जब बे उस'स्थान पर की खोपड़ी कहावता है पहुचे तब उन्हों ने वहां उस की खोर उन कुर्कार्मियों की एक की दिहनी खोर खीर दूसरे की बाई खोर क्रूशों पर चढ़ाया॥ ३४। तब योशु ने कहा है पिता उन्हें समा कर ब्योंकि वेनही जानते क्या करते हैं. खीर उन्हों ने चिट्टिया डालके उस के कपडे बांट लिये॥

३५। लोग खड़े हुए देखते रहे छीर अध्यक्तों ने भी उन के उंग ठट्टा कर कहा उस ने छीरों की वचाया की वह ईण्टर का चुना हुआ जन खीट है तो अपने की वचावे॥ ३६। योद्वाखी ने भी उस से ठट्टा करने की निकट आके उसे सिरका दिया॥ ३९। छीर कहा जी तू यिट्टियो का राजा है तो अपने की वचा॥ ३८। छीर उस के जपर ने ग्क पत्र भी घा जो यूनानीय छी रोमीय छी स्त्रीय अक्षरें। में लिखा हुआ या कि यह यिट्टियो का राजा है॥

३९ । की कुकमीं लटकाये गये थे उन में से एक ने उस की निन्दा कर कहा की तू खीष्ट है ती अपने की श्रीर हमीं की बचा ॥ ४० । इस पर दूसरे ने उसे डांटके कहा क्या तू ईक्वर से कुछ हरता भी नही . तुक पर तो बैसा हो दयह दिया जाता है ॥ ४० । और हमी पर न्याय की रीति से दिया जाता खोंकि हम अपने कार्मी के येग्य फल भेगते हैं परन्तु इस ने कोई अनुचित काम नही किया है ॥ ४० । तब उस ने योशु से कहा हे प्रभु जब आप अपने राज्य में आव तब मेरी सुध लीजिये ॥ ४३ । योशु ने उस से कहा में तुक से सच कहता हू कि आज ही हू मेरे संग्र स्वर्गलाक में होगा॥

देश में तीसरे पहर लें। श्रंधकार दे। गया ॥ ४५। मुर्प्य खोंधवारा ,हा गया श्रीर मन्दिर का परदा बीच से फट गया॥ ४६। थीर यीशु ने वहे शब्द से पुकारके कहा है पिता मै अपना आत्मा तेरे दाघ में सींपता हू थीर यह कहके प्राय त्यागा ॥ ४९ । जी हुआ था से देखके शतपति ने ईश्वर का गुर्णा-नुवाद कर कहा निश्चय यह मनुष्य धर्मी था॥ ४८। श्रीर सब स्रोग जो यह देखन की सकट्टे हुए ये जो कुछ दुया या से। देखके ग्रपनी ग्रपनी काती पीटते दुर फिर गये॥ ४९। ग्रीर योश के सब चिन्हार ग्रीर वे स्त्रियां जा गालील से उस के सग श्राई थी दूर खड़े हो यह सब देखते रहे॥

५०। श्रीर देखे। यूसुफ नाम यिद्वदिया के श्रीर-मांचिया नगर का एक मनुष्य या जो मंत्री या श्रीर चत्तम श्रीर धर्म्मी पुष्प दोको दूसरे मित्रपी के विचार श्रीर काम मे नहीं मिला घाँ॥ ५१। थ्रीर वह स्राप भी ईक्कर के राज्य की बाट जें। इता था॥ ४२। चस ने पिलात के पास जाके योशु की लाथ मांग लिई॥ ५३। तव उस ने उसे उतारके चट्टर में लपेटा ग्रीर एक कवर में रखा जा पत्थर में खादो पुई थी जिस में कोई कभी नही रखा गया था ॥ ५४। वह दिन तैयारी का दिन घा थीर विधामवार समीप घा॥ ४५ । वे स्त्रिया भी जा गालील से उस के सग आई घीं पीके देा लिई थीर कबर की थीर उस को लीच वर्णों कर रखी गई चस क्षेत देख लिया ॥ ५६ । श्रीर उन्हेत ने लैाटके सुग्रध द्रव्य थ्रीर सुगध तेल तैयार किया थ्रीर श्राचा के यनु-सार विधान के दिन में विधान किया ॥

२८ त्व अठवारे के पहिले दिन बडी भार ये स्त्रिया श्रीर उन के सग कई एक थ्रीर स्त्रिया वह सुग्रध जी उन्हीं ने तैयार किया था लेके कबर पर स्नाई ॥ २ । परन्तु उन्दे। ने पत्थर की कवर के साम्दने से लुक्काया हुआ। याया॥३। श्रीर भीतर जाके प्रमुयोग्रुकी लाग्र न पाई ॥ 🎖 । जब वे इस वात के विषय में दुवधा

४४ । जब दें। पहर के निकट दुखा तब सारे ∫ दुर उन के निकट खड़े दें। गये॥ ५ । जब वे डर गई ग्रीर धरती की ग्रीर मुह भुकाये रही तब व उन से बाले तुम जीवते की मृतकों के बीच मे क्या कूढ़ती दे। ॥ ६ । वह यहां नहीं है परन्तु जी उठा दै . समरण करेा कि उस ने गालील में रहते दुए तुम से कदा॥ ९। ग्रवश्य दैकि मनुष्य का पुत्र पापो लेगो। के राथ में पकड़वाया जाय थै।र क्ष्म पर घात किया जाय श्रीर तांसरे दिन जी उठे ॥ ६। तव उन्दों ने उस को वातो की स्मरण किया॥ ए। थीर कवर से लैं।एके उन्हें। ने उपारह शियों की थीर थीर सभा के। यह सब बात मुनाई ॥ १०। मरियम मगदलीनी थार योद्याना थार याकूय की माता मरियम थ्रीर उन के स्मा की थ्रीर स्त्रियां थीं जिन्हों ने प्रेरितो से यद वाते कहीं ॥ ११। परन्तु उन की वाते उन्दे। के आगे कदानो सा समक पड़ी श्रीर उन्दे। ने उन की प्रतीति न किई ॥ १२। तब पितर उठके कवर पर देखि गया थीर भुक्तके केवल चट्टर पड़ी हुई देखी श्रीर जी हुआ चा उस से अपने मन मे अचभा करता दुश्रा चला गया॥

१३। दंखा उसा दिन उन में से दा जन इस्माल नाम एक गाव की जो यिषशलीम से कीश चार एक पर था जाते थे॥ १४। श्रीर व इन सब बाता पर को हुई घीं आपस में बातचीत करते थे।। १५। ज्या व वातचीत थार विचार कर रहे त्या याशु श्रापदी निकट श्राके उन के सग दे। लिया॥ १६ । परन्तु उन को हुछि ऐसी राक्षी गई कि उन्हों ने वस की नहीं चीन्दा॥ १९। उस ने उन से कदा यह क्या वार्ते है जिन पर तुम चलते हुए फ्रायस मे वात चीत करते थीर सदास छाते हो ॥ १८। तब एक जन ने जिस का नाम क्रियापा था उत्तर देके उस से कहा क्या केवल तू ही यिष्यलीम में डेरा करकं वे वाती जो उस में इन दिना में हुई है नहीं जानता है। १९। उस ने उन से कहा कीन सो बातें. उन्हा ने उसं से कहा योशु नासरों के विषय में जो भवि-प्यद्वक्ता ग्रीर ईश्वर के ग्रीर सब लोगो के ग्रागे काम मे थै।र खचन मे शक्तिमान पुरुष था॥ २०। कर रहीं तब देखा दो 'पुरुप चमकते बस्त्र पहिने । विद्याकर हमारे प्रधान याजकी ग्रीर ग्राध्यक्षी ने उसे

सींप दिया कि उस पर बध किये जाने की आजा | दिई जाय छै।र उसे क्रूश पर घात किया है ॥ २१। परन्तु इमे आणा घी कि वही दें की इस्रायेल का चद्वार करेगा . थीर भी जब से यह हुया तब से थाज उस की तीसरा दिन है ॥ २२ । श्रीर इमी मे से कितनी स्त्रिया ने भी इसे बिस्सित किया है कि वे भार की कवर पर गई ॥ रे३ । पर उस की लाय न पाके फिर खाके बोली कि हम ने स्वर्गद्रों का दर्शन भी पाया है जो कहते हैं कि यह जीता है॥ २४। तब इमारे स्रोगियों में से कितने जन कवर पर गये और जैसा स्त्रियों ने कहा तैसा ही पाया परन्तु उस की न देखा ॥' २५ । तब यीश ने उन से कहा दे निर्वृद्धि थै।र भविष्यद्वक्ताखीं की सब बातीं पर बिश्वास करने में मन्दर्भात काशो ॥ २६। वया ख्रवश्य न चा कि कीष्ट यह दु ख चठाकी ख्रपने रेश्वर्य मे प्रविश करे॥ २७। तब उस ने मूसा से खीर सब भविष्यद्वक्ताओं से बारभ कर सारे धर्मापुस्तक मे श्रपने विषय में की वातों का श्रर्थ उन्हें की वताया॥ २८। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जाते थे थीर उस ने रेसा किया जैसा कि ग्रामे जाता है ॥ २९ । परन्तु इन्हों ने यह कहके उस की रोका कि हमारे सग रहिये क्योंकि सांभ हा चली स्रार दिन ठल गया है . तब वह उन के सग रहने की भीतर गया ॥ ३०। जब बह हन के स्मा भाजन पर बैठा तब उस ने रोटी लेके धन्यवाद किया थ्रीर उसे ताड़के उन की दिया ॥ ३१। तब उन की दृष्टि खुल गई श्रीर उन्हों ने उस की चीन्हा श्रीर वह उन से अन्त-द्वीन दी गया ॥ ३२ । थीर उन्हों ने श्रापस से कहा जव वह मार्ग में इस से वात करता था थीर धर्म-पस्तक का अर्थ इमें बताता था तब क्या इमारा मन इम में न तपता था॥ ३३। वे उसी घड़ी उठकी यिक्शलीम को लैंग्ट गये थे।र गयारह शिष्यों की थे।र श्रीर ग्रापने हाथ उठाके उन्हे आशीस दिई॥ ५१। उन को सीराया की एकट्टे दुग ग्रीर यह कहते हुए क्योंकर राटी ताढने में उन से पहचाना गया ॥

३६ । वे यह कहते ही घे कि योश स्नाप ही उन के बीच में खडा है। उन से बीला तुम्हारा कल्याण द्देाय ॥ ३७ । परन्तु वे व्याकुल थ्रीर भयमान हुण श्रीर समका कि इस प्रेत की देखते हैं॥ ३८। उस ने उन से कहा क्यों व्याकुल हो थीर तुम्हारे मन में संदेघ कों उत्पन्न द्याता है ॥ ३९ । मेरे हाच छीर मेरे पांठ देखे। कि मैं आपही हूं. मुक्ते ट्रीक्री कीर देख ले। क्योंकि जैसे तुम मुक्त में देखते हैं। तैसे प्रेत को हाड़ मांस नहीं होते हैं ॥ ४०। यह कहके उस ने अपने हाथ पाव उन्हें दिखाये॥ ४१। ज्यों-वे मारे खानन्द के प्रतीति न करते थे थे।र खर्चिमत हो रहे त्यों उस ने उन से कहा क्या तुम्हारे पास यहां कुछ भोजन है ॥ ४२। उन्हों ने उस की कुछ भूनी मकली थै।र मधु का कत्ता दिया॥ ४३। उस ने लेके उन के साम्हने खाया ॥ ४४ । श्रीर उस ने उन से कहा यही वे वाते हैं जो मै ने तुम्हारे सग रहते हुए तुम से कहीं कि जो कुछ मेरे विषय में मूसा की व्यवस्था मे श्रीर भविष्यद्वकाया श्रीर गीती के पुस्तको मे लिखा दै सब का पूरा दोना श्रवश्य है ॥ ४५ । तब उस ने धर्मां पुस्तक समभने का उन का ज्ञान खोला ॥ ४६ । श्रींर उन से कहा यूं लिखा है श्रीर इसी रीति से खबश्य था कि कीष्ट दु ख चठावे कीर तीसरे दिन मृतको में से की चठे॥ ४९। ग्रीर यिस-श्रलीम से खारभ कर सब देशों के लोगों में उस के नाम से पक्रवाताप की श्रीर पापमाचन की कथा सुनाई जावे॥ ४८। तुम इन वातेां के साद्वी है।॥ **४**ए। देखेा मेरे पिता ने जिस की प्रतिचा किई इस को मै तुम्हों पर भेजता हू श्रीर तुम जब लों कपर से शांक्त न पावा तब लों यिखशलीम नगर से रहा ॥

५०। तव वह उन्हे वैर्यानया लें वाहर ले गया उन्हे आशीस देते हुए यह उन से अलग हो गया पाया ॥ ३४ । कि निश्चय प्रभु जी उठा है थार थार स्वर्भ पर उठा लिया गया ॥ ५२ । थार वे उस श्रिमोन की दिखाई दिया है। ३५। तब उन दोनों की प्रयाम कर यह खानन्द से यिरूशलीम की लीट ने कह सुनाया कि मार्ग में क्या दुखा या श्रीर यीश । ग्री । श्रीर नित्य मन्दिर में ईश्वर की स्तुति श्रीर धन्यवाद किया करते थे। श्रामीन ॥

## योह्न रचित सुसमाचार।

है आदि में वचन था खार वचन ईक्टर को सग था खार वचन ईक्टर था। १। वह खादि में ईक्टर को सग था। ३। सब कुछ उस को द्वारा सृजा गया खार जा सृजा गया है कुछ भी उस खिना नहीं सृजा गया। ४। उस में जीवन था खार वह जीवन मनुष्यों का उजियाला था। ४। खार वह जीवन संस्था का उजियाला है खार अधकार ने उस को ग्रह्य न किया।

६। एक मनुष्य ईश्वर की थीर से भेजा गया जिस का नाम योद्यन था॥ ९। वह साकी के लिये ष्पाया कि उस डाजियाले के विषय में सादी देवे इस लिये कि सब लोग उस के द्वारा से विक्रास करे। ८। बह आप तो बह राजियाला न था परन्तु उस चित्रपाले के विषय में साक्षी देने की बाया ॥ ए। यञ्चा उजियाला जे। इर एक मनुष्य के। उजियाला देता है जगत में श्रानेवाला था ॥ १०। वह जगत मे था थ्रीर जगत उस के द्वारा सृका गया धरन्तु जात ने उस की नहीं जाना ॥ १९। वद ग्रापने निज देश में आया थीर उस के निज लागों ने उसे ग्रदश न किया ॥ १२ । परन्तु जितनीं ने उसे ग्रद्दण किया **उन्दों की अर्थात् उस की नाम पर विकास करने**-दारीं की उस ने ईश्वर के सन्तान दीने का श्रीध-कार दिया॥ १३ । उन्हों का जन्म न लेाह से न शरीर की इच्छा से न मनुष्य की इच्छा से परन्तु ईक्टर से हुम्रा॥ १४। थ्रीर वचन देख्धारी दुवा थीर इसारें बीच में डेरा किया थ्रीर इस ने उस की महिमा पिता के एकलीते की सी महिमा देखी. वह अनुग्रह थीर सञ्चाई से परिपूर्व था॥ १५। योदन ने उस के विषय में साक्षी दिई ग्रीर पुकारके काहा यद्दी या जिस की विषय में मैं ने काद्दा कि जी। मेरे पीढ़े याता है से मेरे यागे हुया है क्येंगिक वह मुक्त से पाईले था॥ १६। उस की सरपूरी से इस

९९। क्योंकि व्यवस्था मूसा के द्वारा से दिई गई ग्रनुग्रह श्रीर सञ्चाई योशु खीष्ट के द्वारा से हुए ॥ ९८। किसी ने ईश्वर की कभी नहीं देखा है. एकसीता पुत्र जी पिता की गोद में है उसी ने उसे वर्णन किया ॥

१९। योदन की सासी यह है कि जब यिष्ट्रदियों ने यिक्शलीम से याजकीं श्रीर लेबीयों की उस से यह पूछने की भेजा कि तू कीन है। 🙌 तय उस ने मान लिया और नहीं मुक्तर गया पर मान लिया कि मै कीष्ट नहीं हू॥ २९। तय उन्दों ने उस से प्रका तो कीन . क्या तू रालियाच है . उस ने कचा मैं नहीं हू. क्या तू यह भविष्यद्वक्ता है. उस ने उत्तर दिया कि नहीं ॥ २२। फिर उन्हों ने उस से कदा तु कीन दै कि दम अपने भेजनेदारी की उत्तर है छें . तू अपने विषय में वया कहता है ॥ २३ । उस ने कहा में किसी का शब्द हू जो जगल में पुकारता है कि परमेश्वर का पन्य सीधा करे। जैसा विशेषाद भविष्यद्वस्ता ने कहा॥ २४। नो भेने गये थे सा फरीभियों में से घे॥ २४। उन्दों ने उस से पूछ करके उस से कहा जा तून खीष्ट खीर न रलियाह क्षीर न वह भविष्यद्वक्ता है तो क्यों वर्षातसमा देता है। रेई। योदन ने उन की उत्तर दिया कि मैं ती जल से वर्षातसमा देता हू धरन्तु तुम्दारे बीच में एक खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते हो ॥ २७ । यही है मेरे पीके खानेवाला जा मेरे खारी हुखा है में उस की जूती का बंध कोलने के याग्य नहीं हूं ॥ १८। यह वार्त यह न नदी के उस पार वैद्यावरा गांव में हुई जर्दा योद्दन वर्षातसमा देता था॥

वह अनुग्रह थीर सञ्चार्ड से परिपूर्ण था॥ १५।
योहन ने उस के विषय में सामी दिर्ड थीर पुकारके यात के याप की उठा लेता है। ३०। यहां है मेरे पीक्षे याता है सो मेरे यागे हुया है क्योंकि वह मिन से पिंहले था॥ १६। उस की मरपूरी से हम पोक्षे याता है जो मेरे थागे हुया है क्योंकि वह मुक्त से पांच है जो मेरे थागे हुया है क्योंकि वह मुक्त से पांच है हां यनुग्रह पर यनुग्रह पाया है॥ से पहिले था॥ ३१। में उसे नहीं चीन्हता था परन्तु

पीतल को बनाये वह उन सेवा करनेहारी स्त्रियों को को सब ख़ूटे पीतल के बने॥ दर्प्पची की पीतल की बने जी मिलापवाले तबू की द्वार पर सेवा करती थीं॥

९। फिर उस ने स्रांगन की बनाया दक्षिखन ९०। उन को बीस खंभे और इन की पीतल की बीस क्रार्कियां बनी ग्रीर खभी की ग्रकांडयां ग्रीर श्रलंग के लिये भी सा दाय के पर्टे वने उन के बीस ख्में थीर दन की पीतल को बीच कुर्कियां बनी श्रीर खंभी की श्रक्तांड्यां श्रीर जाडने की छईं चांदी सनी के कपडे में कारचाव करनेहारा था। की अनीं। पर। बीर पव्छिम थलंग के लिये पचास दस बनों खंभों की खर्काहयां खीर जाड़ने की कहें चांदी की बनीं॥ १३। क्षीर पूरब अलंग पचास धाय की बनी॥ १४। बाएनओ द्वार की एक खोर के लिये।

तीन द्वाय की हुई ॥ २ । श्रीर उस ने उस के चारा । यद्र द्वाय के पर्दे वने उन के खभे तीन तीन और इन कोना पर उस को चार चींग बनाये वे उस के साथ की कुर्सियां भी तीन तीन वनीं॥ १६। चारीं स्रोर विना जोड़ को वने थीर उस ने उस को पीतल से आगन के सब पर्दे सूदम वटी हुई सनी के कपड़े मका ॥ इ। स्रोर उस ने केदी का सारा सामान के वने ॥ १७। ग्रीर सभी की कुसिया पीतल की स्रायात उस की हांदियों फार्याहियों कटोरीं काटा स्नार स्नाहियां स्नार कहे चांदी की वनीं स्नार उन श्रीर करहीं की बनाया उस का सारा सामान उस के सिरे चादी से मर्छे गये श्रीर श्रागन के सब स्वमे ने पीतल का बनाया॥ 8। ग्रीर वेदी के लिये उस चादी की छड़ों से बेाडे गये॥ १८। ग्रांगन के द्वार की चारों खोर की कमनी के तल उस ने पीतल की का पर्दा कठ़ाई का काम किया हुआ नीले येंचनी ज्ञाली की एक क्षकरी बनाई वह नीचे से बेदी की खीर लाही रंग के कपड़े का धीर सूचम बटी कचाई के मध्य लें। पहुंची ॥ ध । ग्रीर उस ने पीतल हुई सनी के कपड़े का बना ग्रीर उस की लबाई की अभरी के चारों कोनों के लिये चार कड़े ठालें वीच दाय की हुई और उस की चीड़ाई के। दार की डग्डी के खाने। का काम दे॥ ६। फिर उस की कचाई थी थांगन की कनात के समान पांच ने डगड़ों की बबूल की लक्कड़ों के बनाया था। इाध की बनी॥ १९ । खीर उन के खरें चार थीर यीतल से मढा ॥ छ । तस्र उस ने इच्हों को घेदी ख़िमा की पीतलवाली कुर्सियां चार वनीं उन की की अलंगों के कड़ों में बेदी के उठाने के लिये डाल अर्काडयां चांटी की बनीं श्रीर उन के सिरे चांदी दिया। वेदो को उस ने तखती से खोखली वनाया। से मठे गये खीर उन की छहें चादी की वनीं। थीर उस ने है। दी थीर उस का पाया दोने। |२०। थीर निवास के थीर थारान की चारी खोर

२९। साक्षीपत्र के निवास का सामान की सेवीयों को सेवकाई के लिये बना थीर जिस की शिनती धान्त याजक के पुत्र ईतामार के द्वारा मूका के अलँग के लिये आंगन के पर्दे बटी हुई सूक्त भनी कि से हुई उस का व्योगा ग्रह है।। २३। जिस जिस को कपड़े को खीर सब मिलाकर सा द्वाच को बने॥ बन्तु को बनाने को खात्ता ग्रहाबा ने मूसा की दिई घो उस की यहूदा की गोत्रवाले वसलेल् ने की हूर् का प्राता श्रीर करी का पुत्र था बना दिया॥ २३। जोड़ने की इन्हें चांदी की बनीं ॥ १९। थीर उत्तर बीर उस के सा दान् के ग्रोत्रवाले यहीसामाक् का पुत्र खोद्दोलीखाव् था जो खोदने खार काठने-द्वारा थीर नीले बैजनी थीर लादी रंग के थीर सूपम

२४। प्रवित्रस्थान के सारे काम मे जा भेट का ष्टाथ के पर्दे बन उन के खंभे दस थार कुर्सियां भी वाना लगा बद उनतीस किङ्कार थीर पवित्रस्थान के श्रेकेल् के लेखे से सात सा तीस श्रेकेल् था॥ २५। थीर मगडलो के गिने हुए लागी की भेट की चांदी सी किङ्कार् श्रीर पवित्रस्थान को ग्रेकेल् को लेखे पद्रह द्वाय के गरें अने ग्रीर उन की खंभे तीन ग्रीर से सत्तरह सा पचहत्तर श्रेकेल् भी ॥ २६ । श्रार्थात् कुर्चियां भी तीन खनीं ॥ १५। जीर कारान के द्वार की जितने वीस वरसवाले थीर उस से ग्राधिक ग्रवस्था-दूसरी क्षार भी वैशा ही बना इधर कीर उधर पंद्रह वाले हीको शिने गये थे उन कः लाख साठे सीन

जिन्हें वह इसायेसी साग्नां पर प्राट किया जाय फिलिप ने उस से कहा आके देखिये ॥ ४९ । योश् इसी लिये मै जल से खर्चातसमा देता हुआ स्नाया हं॥ ३२। श्रीर भी योहन ने साची दिई कि मै ने यातमा की कपात की नाई स्वर्ग से उत्तरते देखा है श्रीर वह उस पर ठहर गया॥ ३३। श्रीर मैं उसे नहीं चीन्दता था परन्तु जिस ने मुक्ते जल से वर्षातसमा देने की भेसा उसी ने मुक्त से कहा जिस पर तृ प्रात्मा को उतरते थीर उस पर ठइरते देखे बही तो पवित्र सात्मा से वर्पातसमा देनेहारा है ॥ ३४। स्रीर मे ने देखके साक्षी दिई है कि यही ईश्वर का गुत्र है।

३४। दूसरे दिन फिर योहन खीर उस के शिप्यो में से दो जन खड़े थे॥ ३६। थीर ज्यों यीश फिरता था त्यों बह उस पर द्राष्ट्र करके बोला देखा ईख्दर का मेमा ॥ ३७। उन दो शियों ने उस की बोलते सुना भीर यीश के पीके दी लिये॥ ३८। यीश ने मुंछ फेरको उन का पीछे खाते देखको उन से कहा तुम ज्या खोजते हो . चन्हों ने चय से कहा है रख्वी श्रधात दे गुरु आप कहां रहते है ॥ ३९ । उस ने उन से कहा आकी देखा. उन्हों ने जाक देखा वह कहां रहता या श्रीर उस दिन उस के स्मा रहे कि दी घड़ी के खटकल दिन रहा था। ४०। जी दी जन योदन की सुनकी यीश की पीछे दी लिये उन में ४१। उस ने पहिले अपने निज भाई शिमान की। पाया थार उस से कहा हम ने मसीह की अर्थात खीष्ट कों पाया है ॥ ४२। तब बह उसे योग्र पास लाया बह तुम से कहे से। करो ॥ ६। वहां पत्थर के क श्रीर यीशु ने उस पर दृष्टि कर कहा तू यूनस का मठके विदृदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पुत्र शिमोन है तू कैंफा अभीत् पितर कहावेगा ॥

8३। दूसरे दिन यीशु ने गालील देश की जाने की इच्छा किई थ्रीर फिलिप की पाके उस से कहा

ने नथनेल की। अपने पास खाते देखा छै।र उस की विषय में कहा देखे। यह सचमुच इस्रायेसी है जिस में कपट नहीं ॥ ४८ । नचनेल ने उस से कहा खाप मुक्ते कहां से पहचानते हैं . योश ने उस की उत्तर दिया कि फिलिप के तुभी खुलाने के पहिले जब तु गूलर के अब तले था तब मैं ने तुर्के देखा॥ ५९। ने घनेल ने उस की उत्तर दिया कि है गुरु स्राप ईश्टर के पुत्र है आप इस्रास्त के राजा है। ५०। यीशु ने उस की। उत्तर दिया मैं ने जी तुभा से कहा कि मैं ने तुमें गूलर के वृत्त तले देखा क्या तू इस लिये विष्ठांस करता है . तू इन से बड़े काम देखेगा॥ ५१। फिर उस में कहा में तम से सब सब कहता हू इस की पीड़े सुम स्त्रर्भ का खुला श्रीर ईफ्टर की दूतीं की मनुष्य के पुत्र के कपर से चढ़ते उत्तरते देखें।गे॥

२. तीसरे दिन गालील के काना नगर में स्क विवाह का भाज था क्रीर योग्रु की माता वहां थी॥ २। योशु भी क्रीर उस के शिष्य लेगा उस विवाह के भीज में बुलाये गये॥ ३। जब दाखरस घट गया तब योश की माता ने उस से कहा रन के पास दाख रस नहीं में एक तो शिमोन पितर का भाई अन्द्रिय था॥ है।। ४। यीश ने उस से कहा है नारी आप की मुक्त से वया काम . मेरा समय अब लों नही पहुंचा है। ४। उस की माता ने सेवकों से कहा जा कुछ धरे ये जिन में डेढ डेढ अधवा दो दो मन समाते थें ॥ 9 । योशु ने उन से कहा मठकों की जल से भर देखो . से। उन्हों ने उन्हें मुंहामुंह भर दिया ॥ मेरे पीके था। ४४। फिलिप तो खन्द्रिय थार पितर 🕒। तब उस ने उन से कहा खब उंडेला थार भाव को नगर वैतरीदा का था॥ ४५। फिलिप ने नंधनेल कि प्रधान के पास ले जास्रो . वे ले गये॥ ९। जय की। पाकी उस से कहा जिस की विषय में मूसा ने भीज के प्रधान ने वह जल जी दाखरस वन गया व्यवस्था में श्रीर भविष्यद्वकाश्रों ने लिखा है उस की शा चीखा श्रीर वह नही जानता था कि वह कहां इस ने पाया है अर्थात् यूसफ के पुत्र नासरत नगर से आया परन्तु विन सेवकी मे वल स्डेला या वे को यीशुको ॥ ४६ । नेयनेल ने उस से कहा बया जानते थे तब भोज के प्रधान ने दूल्दे के। खुलाया॥ कोई उत्तम बस्त नासरत से उत्पन्न हो सकती है . १०। ग्रीर उस से कहा हर एक मनुष्य पहिले श्रच्छा

मध्यम देतां है. तूने श्राच्छा दाख रस श्राव सो रखा है ॥ ११। योशु ने गालील के काना नगर में थाइचर्य कर्मी का यह थारभ किया और अपनी महिमा प्रगट किई थै।र उस के शियों ने उस पर विश्वास किया॥

वनाया गया खीर हू क्या तीन दिन में इसे चठावेगा ॥ ग्रात्मा से जन्मा है से। इसी रीति से है ॥ २१। परन्तु वह अपने देह के मन्दिर के विषय में . ए। निकादीम ने उस की उत्तर दिया कि यह

दाख रस देता थ्रीर जब लेगा पीके क्रक जाते तब में साची कीई देवे क्वोंकि वह आप जानता चा कि मनुष्य में क्या है।।

३ फ्रिरी भियों में से निकादीम नाम एक मनुष्य था जी यिटू-

दियों का एक प्रधान था॥ २। वह रात की योश १२। इस के पीढ़े वह थार उस की माता थार पास खाया थार उस से कहा है मुरू हम जानते हैं उस की भाई थीर उस की शिष्य लेखा कफर्नाइस कि बाप ईश्वर की बोर से उपदेशक बाये है की-नगर की गये परन्तु बद्दां बहुत दिन न रहे॥ १३। कि कोई इन ग्राश्चर्य कर्मी की जी ग्राप करते है विद्दियों का निस्तार पर्ळा निकट था और योश जो ईश्वर उस की स्नान हा तो नहीं कर सकता यिष्णलीम को गया॥ १४। थ्रीर उस ने मन्दिर में है॥ ३। यीशु ने उस की उत्तर दिया कि मै तुभ गोबियों थे। भेडों थे। कपोतों के धेवनेदारों की थीर से सच सच कदता हू की ई यदि फिरके न जन्मे ती र्साफों को बैठे हुए पाया ॥ १५। तब उस ने ईक्कर का राज्य नहीं देख सकता है ॥ ४। निकी-रस्सियों का कोडा बनाके उन सभी की भेडों थे। दीम ने उस से कटा मनुष्य यूठा दीके कींकर जन्म गोक्स्यों समेत मन्दिर से निकाल दिया थार सरीफों ले सकता है . ध्या वह स्रापनी माता के गर्भ में को पैसे विश्वयाको पोठी को उसट दिया॥ १६ । खीर दूसरी द्वेर प्रविश्व करकी जन्म से सकता है॥ ५। कपोतीं के बेचनेहारीं से कहा इन की यहां से ले याँशु ने उत्तर दिया कि मैं तुभ से सच सच कहता जायों मेरे पिता का घर ब्योपार का घर मत बनायों।। दू की ई यदि जल श्रीर ग्रात्मा से न जन्में ती ईग्र्यर १९। तब उस के शियों ने स्मरण किया कि लिखा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। है। जा हैं तेरे घर को विषय में को धुन मुक्ते खा जाती है॥ अरीर से जन्मा है से। अरीर है ख्रीर जा व्यात्मा से १८। इस पर यिट्रदियों ने सम से कथा तू जो। जनमा दै से खातमा दै॥ ९। असंमा मत कर कि यह फरता है तो इसे कीन सा चिन्द दिखाता है॥ मे ने तुभ से कहा तुम की फिरके जन्म लेना अवश्य १९९। यीग्रुने उन की उत्तर दिया कि इस मन्दिर है ॥ ८। प्रयन जहां चाहता है सदां बहता है छीर को का दो और मै उसे तीन दिन में उठाकगा ॥ तू उस का शब्द सुनता है परन्तु नहीं जानता है यह २०। यिहू वियो ने कहा यह मन्दिर क्यालीस खरस में किटां से खाता खीर किधर की जाता है . जी की के

बोला ॥ २२ । से जब वह मृतकों से जी सठा तब सम बातें क्योंकर हो सकती हैं ॥ १० । योशु ने सस की के शिष्यों ने स्मरण किया कि उस ने उन्हों से यह उत्तर दिया क्या तू इसायेली लोगों का उपदेशक है द्यात कही थी थीर उन्हों ने धर्मापुस्तक पर थीर थीर यह बाते नहीं जानता ॥ १९ । में तुक्त से सच उस खचन पर को योश ने कहा या विश्वास किया। उस कहता हू हम जी जानते हैं से। कहते है थीर - २३। जब यह निम्तार पर्ळा में यिक्शलीम में जो देखा है उस पर साक्षी देते है थीर तुम हमारी था तद्य बहुत लोगो ने उस के आक्रवर्ध्य कर्मी की साक्षी ग्रहण नहीं करते हो ॥ १२। जी में ने तुम को यह करता था देखके उस के नाम पर विश्वास से पृथिवी पर की वार्त कहीं श्रीर तुम प्रतीति नहीं किया। २४। मन्तु, योशु ने अपने की उन्हों की करते हो तो यदि में तुम से स्वर्ग में की वाते कहूं हाथ नहीं सींपा वर्षोंकि वह सभी की जानता था॥ तुम क्योंकर प्रतीति करेगो ॥ १३ । स्रीर कोई स्वर्गे २५ । स्रोर उसे प्रयोक्तन न था कि मनुष्य के विषय पर नहीं चकु गया है केवल वह जो स्वर्ग से इतरा

यर्थात् मनुष्य का पुत्र को स्वर्ग में ऐ॥ १४ । जिस रीति से मूसा ने जंगल में साप की ऊचा किया उसी रांति से प्रायण्य है कि मनुष्य का पुत्र कवा किया जाय॥ १५। इस लिये कि जो कोई उस पर विश्वास करे सा नाग्र न द्वाय परन्तु अनन्त जीवन पार्थ ॥ १६ । वर्षोकि ईश्वर ने खात की ऐसा प्यार किया कि उस ने श्रपना एकलैं।ता पुत्र दिया कि जी कोई उस पर विश्वास करे से। नाश न दीय परन्तु ग्रानन्त जीवन पाठ॥ १९। ईग्छर् ने ग्रापने पुत्र की जात में इस लिये नहीं भेला कि जात की दगड के याग्य ठद्दरावे परन्तु इस लिये कि ज्ञात उस के द्वारा त्राय पाव ॥ १८ । जी उस पर विश्वास सरता है सा दर्ख के याग्य नहीं ठटराया जाता है परन्तु जा विश्वास नहीं करता सा दग्छ के याग्य ठदर चुका है क्वोंकि उस ने ईंग्टर के म्कलाते पुत्र के नाम पर विज्वास नहीं किया है ॥ १९ । खीर दग्ड के याग्य ठक्ष्याने का कारण यह है कि उक्षियाला जगत मे षाया है थीर मनुष्यों ने प्राधियारे की उन्नियाले से श्रधिक प्यार किया क्योंकि उन के काम धुरे थे॥ २०। क्योंकि जो काई युराई करता है से राजियाले से घिन्न करता है कार उजियाने के पास नहीं काता है न दो कि उस के कामों पर उसदना दिया जाय॥ २१। परन्तु का सञ्चार्थ पर चलता है से। उजियाले के पास श्राता है इस लिये कि उस के काम प्रगट द्दार्थ कि इंग्लर की ग्रीर से किये गये है ॥

२२। इस को पीक्षे यीश थार उस के शिष्य यिट्ट-दिया देश में आये श्रीर उस ने यहा उन के सा रएक यपतिसमा दिलाया ॥ २३ । याद्यन भी शालीम के निकट रेनन नाम स्थान में वर्षातसमा देता था क्योंकि घदी यहुत जल या क्रीर लेगा ग्राके वप-तिसमा लेते ये॥ २४ । क्योंकि योद्यन ग्रय लेां वन्दी-गृद में नदीं हाला गया था॥

२५। योदन के जिप्यों कीर विद्वदियों में शुह करने के विषय में विवाद हुआ।। २६। ग्रीर उन्दी ने याएन के पास आकी उस से कदा है गुरु जा यदन के उस पार श्राप के संग्रा था जिस पर श्राप ने साको ।

लाग उस को पास जाते है। २९। योहन ने उत्तर दिया यदि स्वर्ग से उस को न दिया जाय ते। मनुष्य कुक नहीं पा सकता है।। २८। तुम प्राप ही मेरे साची दी कि मै ने कहा मै स्त्रीष्ट्रनदीं हू पर उस के आगे भेजा गया हू॥ २९ । दूरिटन जिस की है' मार्ड दूरदा है परन्तु दूरहे का मित्र जा खड़ा दोको उस को सुनता है दूस्ते के भव्द से श्रांत श्रानन्दित होता है मेरा यह स्थानन्द पूरा हुआ है ॥ ३०। प्राचण्य है कि यह बढ़े स्रीर म घटूं॥ ३१। जी कपर से स्नाता है सा सभी के कपर हैं. की पृथिवी से है सा पृष्यियी का है थ्रीर पृष्यियी की वाते कहता रै. जी स्वर्ग से ब्राता है से सभी के ऊपर है। ३२। जो उस ने देखा श्रीर सुना है बद उस पर माची देता है श्रीर कोई उम की मान्नी ग्रुद्या नही करता॥ ३३। जिस ने उस की साक्षी ग्रन्थ किई दै से। इस वात पर काप दे चुका कि। ईरदर सत्य है ॥ ३४ । इस लिये कि जिसे ईश्वर ने भेजा है से। ईक्टर की टार्स कहता है क्योंकि ईक्टर उस की श्रात्मा नाप से नहीं देता है। ३४। पिता पुत्र की प्यार करता है थीर उस ने सब क्षुक उस के छाप मे दिया है ॥ ३६ । जो पुत्र पर विश्वास करता है उस की ग्रानन्त जीवन है पर जी पुत्र की न माने से जोवन की नहीं देखेगा परन्तु ईश्वर का क्रीध उस पर रहता है॥

🞖 • जाव प्रमु ने जाना कि फरीशियों ने सुना है कि यीशु योदन से खाधिक शिष्य अरके उन्दे वर्षातसमा देता है ॥ २। तै।भी योशु ग्राप नदी परन्तु उस के शिष्य वर्षातसमा देते घे ॥ ३। तय यह यिहादिया की क्रोड़को फिर गालील की गया ॥ ४ । श्रीर उस की जीमिरीन देश में से जाना श्रवश्य दुष्रा॥ ५। से। वद श्रिकर नाम शोमि-रान के गक नगर पर उस भूमि के निकट पहुंचा क्षिसे याकूय ने अपने पुत्र यूसेफ की दिया॥ ६ । कीर याकूब का कुर्या विदां या से यीशु मार्गमे चलने से चिकित हो उस कूंग पर यूही बैठ गया श्रीर दिसं दें देखिये यह व्यक्तिसमा दिसाता दें थार सव दा पहर के निकट था। 9। एक ग्रोमिरीनी स्त्री क्ता दीतिये॥ ८। उस के शिष्य लेगा भेगतन मील लेने की नगर में गये घे॥ ए। घोमिरोनी स्त्री न उस से कहा आप यिहूदी होके सुक से जी शोमिरोनी स्त्री हू क्योंकर पीने की मागते है क्योंकि पिहूदी लीग श्रोमिरोनियों के स्मा व्यवहार नहीं करते ॥ १०। योशु ने उस को उत्तर दिया जो तू ईश्वर के दान को जानती थीर वह कीन है जो तुभ से कहता दै मुक्ते पीने की दीजिये ती तू उस स मागती खाँर यह तुमें अमृत जल देता ॥ ११। स्त्री ने उस से कहा है प्रमु जल भरने की आप के पास कुछ नहीं है थ्रीर कूर्या गहिरा है ते। वह स्रमृत जल स्राप को कहाँ से मिला है ॥ १२। क्या याप इसारे पिता याकूब से बढ़े है जिस ने यह कूआं इसे दिया थीर से पिया॥ १३ । योशुने उस को उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पांठी से फिर पियासा देशा। १४ । पर को कोई बहजल पीबे की मै उस की देकेगा का फिर कभी पियासा न होगा परन्तु जा जल मैं उसे देकगा सा उस में अनगत जीवन ला उमगनेहारे जल का साता हा जायगा ॥ १५ । स्त्रो ने उस से कहा है प्रभु यह जल मुक्ते दी जिये कि मै पियासी न होक श्रीर न जल भरने की यहां श्राक ॥ १६। योशुने उस से कहा जा अपने स्त्रामी की बुलाको यहाँ या॥ १९। स्त्री ने उत्तर दिया कि मेरे तर्द स्वामी नहीं है . योशु उस वे बोला तू ने प्राच्छा कहा कि मेरे तर्द स्त्रामी नही है। १८। क्योंकि तेरे पाच स्वामी दा चुके और प्रव जा तेरे सा रहता है से तेरा स्वामा नहीं है . यह तू ने यच कहा है॥ १९। स्त्रों ने उस से कहा है ग्रमु मुर्भे यूभ पड़ता है कि भाष भविष्यद्वक्ता है ॥ २०। हमारे पितरे। ने इसी पहाड़ पर भजन किया और थाय लेगा कहने दे कि वह स्थान चहां भजन करना र्वाचत है यिदश्रलीम में है ॥ 🙌 । यीशु ने उस से कदा द नारी मेरी प्रतीति कर कि वह समय श्राता

है और कूशां ग्राहरा है ते। बह समृत जल स्वाप हैं । इतने में उस के शिष्य स्वापे स्वार स्वीमा कि कहा में किया कि बह स्त्री से बात करता है ते। भी किसी विषय ही स्वाप के बहे हैं जिस ने यह कूशां हमें दिया सीर ने नहीं कहा कि स्वाप क्या चाहते हैं स्वय्वा किस स्वाप ही स्वप ही स्वप के विषय । १६ । योगु ने उस की उत्तर दिया कि चहा के हा स्वीम के स्वाप के स्वप के स्वाप के स्वाप के स्वाप के स्वप के स्वाप के स्वप के स्वप के स्वाप के स्वप के स्वाप के स्वप क

३१। इस वाच में शिष्यों ने यीशु से विन्ती कि ई कि हे गुरु खाइये॥ ३२। उस ने उन से कहा खाने को मेरे पास भाजन है जो तुम नही जानते हा॥ ३३। शिष्यों ने श्रापस में कहा वया की ई उस पास कुछ खाने की लाया है ॥ ३४ । यीशु ने उन से कहा मेरा भाजन यह है कि अपने भेजनेहारे की इच्छा पर चलू थीर उस का काम पूरा कर ॥ ३५। वया तुम नहीं कहते है। कि श्रव भी चार मास है तव करनो श्रावेगी . देखा मे तुम से फहता हू श्रपनी आंखी उठाकी खेतीं को देखी कि वे कटनी को लिये पक चुके है ॥ ३६ । श्रीर काटनेहारा यनि पाता श्रीर श्रनन्त जीवन के लिये फल बटोरता है जिस्ते वोनेहारा थीर काटनेहारा दोनों एक स्रा श्रानन्द करे॥ ३७। इस में घह बात सञ्ची है कि रक बाता है थार दूसरा काटता है ॥ ३८ । जिस मे तुम ने परिथम नेही किया है उस की मे ने तुम्हें है जिस में तुम न इस पहाड़ पर थीर न पिस्मालीम काटने की भेजा . दूसरी ने परिश्रम किया है स्नीर में पिता का भजन करोगे ॥ २३ । तुम लेगा जिसे तुम ने उन के परिश्रम में प्रवेश किया है ॥ उस स्त्री के बचन के कारण जिस ने साक्षी दिई कि में हुआ जिस घड़ी यीशु ने उस से कहा तेरा पुत्र उस ने सब कुछ जो मैं ने किया है मुम से कहा है योशू पर विश्वास किया ॥ ४०। इस लिये जव श्रींमरीनी लेगा उस पास खाये तब उस से बिन्ती किई कि इमारे यँदां रहिये . श्रीर वह वहा दा दिन रहा॥ ४१। श्रीर उस के वचन के कारण बहुत व्यधिक लोगों ने विश्वास किया ॥ ४२ । श्रीर उस स्त्री से ऋहा इस ग्रब तेरे वचन के कारण विक्रान नहीं करते दें क्योंकि इस ने खाप ही सुना है छै।र जानते है कि यह सचमुच जगत का त्रायकर्ता खीष्ट है।

83 । दो दिन को पीक्षे यीशु बद्दां से निकलको गार्लाल की गया ॥ ४४ । उस ने ती खाप ही साची दिई कि भविष्यद्वक्ता अपने निज देश मे बादर नही पाता है।। ४५। जब वह गालील मे स्राया तब गालीलियों ने उसे ग्रहण किया क्योंकि जो कुछ उस ने यिक्शलीम में पर्ळा में किया था उन्हों ने सव देखा चा कि वि भी पर्व्वम गये चे॥ ४६। से योश्राफिर गालील के काना नगर में श्राया जहां उस ने जल की दाख रस बनाया था. श्रीर राजा के यहां का एक पुरुष था जिस का पुत्र कफर्ना हुम में राजी था॥ ४७ । उस ने जब सुना कि योशु यिष्ट्र-दिया से गालील में आया है तब उस पास जाके उस से विन्ती किई कि प्राके मेरे पुत्र की चगा की जिये . क्योंकि बद्द लड़का मरने पर था॥ ४८। योशु ने उस से कहा जी तुम चिन्द श्रीर श्रद्भुत काम न देखी तो विक्वास नहीं ऋरोगे॥ ४९। राजा, के यहा के पुष्प ने उस से कहा है प्रभु मेरे वालक के मरने के ष्पागे स्राइये॥ ५०% योगु ने उस से कहा चला जा तेरा पुत्र जीता है . उस मनुष्य में उस बात पर जी यीशू ने उस से कही विक्रांस किया थैं।र चला गर्यों ॥ ४१। थ्रीर वह जाता ही या कि उस के दास उस से आ मिले थीर सन्देश दिया कि आप का रुड़का जीता है।। ५२ वस ने उन से पूका किस घड़ी उस का की इसका हुआ . उन्हें ने उस से कहा कल एक छंड़ी दिन अकते उधर ने उसकी । से इट गयाँ॥ 🐩

े ३९। उस नगर के भोमिरोनियों में से बहुता ने | छोड़ा ॥ ५३। से पिता ने जाना कि उसी छड़ी जीता है शौर उस ने श्री उस के सारे घराने ने बिश्वास किया॥ ५४। यह दूसरा खाश्चर्य कर्मा योश ने यिट्टादिया से गालील में आके किया ॥

> प् इस को पी हो यिष्ट्रवियों का पर्व्व हुआ श्रीर यीशु ।यहश्रलीम को ,गया ॥ ?। यिदशलीम में भेड़ी फाटक के पास एक क्याड है जो इत्रीय भाषा में वैधेसदा कहावता है जिस के पाच क्रोसारे है ॥ ३। इन्हों में रीगियों क्रधी लगड़ी थीर सुखे अग्रवाली की बड़ी भीड़ पड़ी रहती घो जो जल के दिलने की बाट देखते थे॥ ४। क्योंकि समय के अनुसार एक स्वर्गदूत उस क्षुग्रह में उतरके जल को हिलाता या इस से जी कीई जल के हिलने की पीक्षे उस में पहिले उतरता या कोई भी रेगा उस की लगा है। चंगा है। जाता था॥ ५। एक मनुष्य वहां या जो अङ्तीस वरस से रागी या॥ ६ । योशु ने उसे पड़े हुए देखके श्रीर यह जानके कि उसे प्रक बहुतादेन हो चुके उस से कहा क्या तू चंगा होने चाहता है॥ 9। रागी ने उस की उत्तर दिया कि छे प्रभु मेरा कोई मनुष्य नहीं है कि जब जल डिलाया जाय तब मुभे ध्रुयड मे उतारे श्रीर जब लों में जाता हू दूसरा मुक्त से आगे उतरता है।। 🗀 । योशुने उस से कहा उठ अपनी खाट उठाके चल ॥ ए । वह मनुष्य तुरन्त चग्ना हो गया थार अपनी खाट उठाके चलने लगा पर उसी दिन बियामवार या॥ १०। इस लिये यिहूदियों ने उस चगा किये हुए मनुष्य से कहा यह विधाम का दिन है खाट उठाना तुमी डांचत नहीं है ॥ १९। उस ने उन्हें उत्तर दिया कि जिस ने मुक्ते चगा किया उसी ने मुभा से कहा अपनी खाट उठाके चल ॥ १२। उन्हों ने उस से पूछा वह मनुष्य कीन है जिस ने तुक से कहा अपनी खाट उठाके चल ॥ १३। परन्तु वह चगा किया हुआ मनुष्य नही जानता या वह कीन है क्योंकि उस स्थान में भीड़ होने से योश बहां

पर खावे॥ १५। उस मनुष्य ने जाको यिद्वदिया से कह दिया कि जिस ने मुक्ते चंगा किया से योश है। १६। इस कारण यिट्टादियों ने योशु की सताया श्रीर उसे मार डालने चाहा कि उस ने वियाम के दिन मे यह काम किया था॥ १९। योशु ने उन की 'उत्तर दिया कि सेरा पिता अब लों काम करता है मै भी काम करता हू॥ १८। इस कारण यिष्ट्रदिया ने श्रार भी उसे भार डालने चाहा कि उस ने न केवल विशासवार की विधि की लघन किया परन्तु ईश्टर की अपना निज पिता कहकी अपने की ईश्वर के सुल्य भी किया॥

१९। इस पर योशु ने उन्दे। से कहा मै तुम से सच सच कहता हू पुत्र आप से कुछ नहीं कर सकता दै क्षेत्रल की कुछ वह पिता की करते देखे क्योंकि ना कुछ वह करता है उसे पुत्र भी वैसे ही करता है ॥ २०। क्यों कि पिता पुत्र की प्यार करता है स्नीर जा वह ग्राप करता से सब उस की बताता है ग्रीर वह इनसे बड़े काम रसके। बतावेगा जिस्ते तुम अवंभा करो ॥ २१। क्योंकि जैसा पिता मृतको की उठाता स्रीर जिलाता है जैसा ही पुत्र भी जिन्हे चाहता है उन्हें जिलाता है। १२। श्रीर पिता किसी का विचार भी नहीं करता है यरन्तु विचार करने का सव ग्राधिकार पुत्र की। दिया है इस लिये कि सव लोगं जैसे पिता का खादर करते दे वैसे पुत्र का खादर करें॥ ५३। जो पुत्र का आदर नहीं करता है से पिता का जिस ने उसे भेजा श्रादर नहीं करता है। २४,। मै तुम से सच सच कहता हू को मेरा वचन सुनकी मेरे भेजनेहारे पर विश्वास करता है उस की श्रनन्त जीवन है श्रीर दग्ड की श्राचा उस पर नही होती परन्तु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुचा है। २५। में तुम से सच सच कहता हू बह समय ग्राता है श्रीर श्रब है जिस में मृतक लोग ईश्वर के पुत्र का हू ॥ ४२। परन्तु में तुम्दे जानता हू कि ईश्वर फा

१४। इस को पीछे योशु ने उस को मन्दिर में आधिकार दिया है है आगण हो से जीव ॥ २९। ग्रीर पाके उस से कहा देख तू चंगा हुआ है फिर पाप उस को विचार करने के गा भी आधिकार दिया है क्यों कि मत कर न हो कि इस से खुरी कोई विपत्ति तुक्त वह मनुष्य का पुत्र है ॥ १००० । इस से असंभा मत वह मनुष्य का युत्र है। १ । इस से ख्रवंभा मत करा व्योक्ति यह समय ख्रारिता है जिस में जा सबरों में है से। सब उस का शब्द उननके निकलेंगे ॥ २८। जिस से भलाई करनेहारे जीवन को लिये जी उठेंग

श्रीर बुराई करनेहारे दगड के लिए, जी कठेंगे ॥ ३०। में आप से कुछ नहीं कर रेन्कता हूं जैसा में युनता हू वैसा विचार करता हू थीर नेता विचार यथार्थ है बढ़ीकि मै श्रपनी इच्छा नही के हता हू परन्तु पिता की इच्छा निस ने मुक्ते भेजा ॥ को में अपने विषय में साबी देता हू तो मेरी सा ठीक नती है। ३२। दूसरा है की मेरे विषय में साजा देता है खार में जानता हू कि का साक्षी यह मेरे विषय में देता है सा साबी ठावा है ॥ ३३ । तुम ने याहन के पास भेजा थीर उस ने सत्य पर शाकी दिई।। ३४। में मनुष्य से सासी नहीं लेता हू परन्तु में यह वाति कद्यता हू इस लिये कि तुम त्रारा पाद्या ॥ ३५। वह तो जलता थार चमकता हुया दीपक था थैं।र तुम कितनी बेर से। उस के र्जाजयाले मे प्यानन्द करने की प्रसन्न थे॥ ३६। परन्तु योदन की साक्षी से वही साली मेरे पास है क्यों कि लो काम पिता ने मुक्ते पूरे करने की दिये है अर्थात् येही काम ली मै करता हू मेरे विषय में साक्षी देते है, कि पिता ने मुभी भेजा है॥ ३९। थीर पिता ने, जिस ने मुभी भेजा प्राप ही मेरे विषय में साक्षी दिई है . तुम ने कभी उस का शब्द न मुना है श्रीर उस का रूप न देखा है ॥ ३८। ग्रार तुम उस का वचन श्रपने मे नहीं रखते हो कि जिसे उस ने भेजा उस का विख्यास नहीं करते है। ॥ ३९ । धर्म्मपुस्तक में ठूंड़ा क्योंकि तुम समभते हो कि उस में श्रनन्त जीवन इसे मिलता है थ्रीर वही है जो सेरे विषय में साक्षी देता है। ४०। परन्तु तुम जीवन पाने की मेरे पास श्राने नही चाहते हो ॥ ४१। मैं मनुष्यों से खादर नहीं लेता शब्द सुनेंगे श्रीर को सुनेंगे से जीवेंगे॥ २६। क्योंकि प्रेम तुम में नहीं है॥ ४३। में अपने पिता के नाम जैसा पिता श्राय ही से जीता है तैसा उस ने पुत्र की भी से श्राया हू श्रीर सुम मुक्ते ग्रव्या नहीं, करते दी ..

यदि दूसरा अपने ही नाम से आखे ती उसे ग्रहक करोगे ॥ ४४ । तुम जो एक दूसरे से खादर लेते हो थीर वह खादर जो खहैत ईख्वर से है नही चाहते द्या क्योंकर विक्यास कर सकते दें।। ४५। मत 'समभा कि मै पिता के खारो तुम पर टाप लगाऊंगा'. तुम पर दोय लगानेदारा तो नै अर्थात् मूचा जिस यर तुम भरासाः रखते दो ॥ ४६ । क्योंकि जी तुम मसा का विश्वास करते तो मेरा विश्वास करते इस लिये कि उस ने मेरे विषय में लिखा ॥ ४९ । परन्तु द्या तुम उम के लिखे पर विश्वास नही करते है। तो मेरे कदे पर क्योंकर विश्वास करेगी॥

ई. इस के पीछे योशु गालील के समुद्र अर्थात् तिवारिया के समुद्र के उस पार गया ॥ 🖰 । श्रीर बहुत लोग उस के पी हे टेा लिये इस कारण कि उन्हों ने उस के स्नारकर्य कर्मी की देखा जी वह रीतियों पर करता था॥३। तव यीश पर्व्यंत पर चडके व्यपने शिप्यो के मा बदा घैठा ॥ ४ । चौर यिट्टियों का पर्व्य अर्थात् निस्तार पर्व्य निकट था॥ ५। योशु ने प्रपनी प्रांखी उठाकी यहत लोगों की श्रपने पास श्राते देखा थीर फिलिप से जहा इस करां से रोटी माल लेवे कि ये लाग खार्व ॥ ६ । उस ने उसे परखने की यद बात करी क्योंकि जो वह करने पर या से श्राप जानता या॥ 9। फिलिप ने उस की उत्तर दिया कि दी सी मुक्तिया की राटी उन के लिये इतनी भी न देशी कि उन में से दूर गक की घोड़ी घोड़ी मिले॥ 🗀। उस की शिल्यों में से एक ने अर्थात् शिमान पितर की भाई ख़ादिय ने उस से कहा ॥ ९ । यहां एक क्रीकरा है जिम पास जब की पांच रोटी थ्रार दो मक्ली टि परन्तु इतने लोगों के लिये ये वया दें॥ १०। योशु ने कदा उन मनुष्यों को बैठाको . उस स्थान में बहुत छाम् यो से पुरुष हो। गिन्ती में पांच सहस के प्रटक्त ये बैठ गये॥ ११। तब यीश ने रोटिया ले धन्य मानके जिय्यों की यांट दिई ग्रीर जिय्यो ने घैठनेहारों की ग्रीर वैसे ही मक्कियों में से जितनी है चाहते थे उतनी दिई ॥ १२ । जब वे तुप्त हुए रेराहियों में से खाके तुप्त हुए ॥

तब उस ने ग्रापने शिष्यों से कहा वसे हुए टुकड़े वटोर ले। कि कुरु खेाया न जाय ॥ १३ । से। उन्हों ने बटोरा थै।र जब की पांच राटियां के जा टुकड़े खानेहारे। से बच रहे उन से बारह टोकरी भरीं॥ १४ । उन मनुष्यों ने यह आश्चर्य कर्मा जी योश ने किया था देखके कहा यह स्वमुच वह भविष्यद्वक्ता है जो जगत मे यानेवाला या ॥ १५ । जब योशु ने जाना कि वे मुभी राजा वनाने के लिये श्राके मुमे पकडेगें तव वह फिर श्रकेला पर गया ॥

१६। जब सांम हुई तब उस के शिप्य लेगा समुद्रं को तीर पर गये॥ १९। छीर नाव पर चढ़को समुद्र को उस पार कफर्नाहुम की जाने लगे. श्रीर अधियारा हुआ था श्रीर यीशु उन के पास नहीं क्राया था ॥ १८ । बड़ी बयार के बद्दने से समुद्र में लहरें भी उठती घी॥ १९। जब वे डेढ़ श्रयवा दो कास यो गये थे तब उन्हों ने योश की समुद्र पर चलते थ्रीर नाव के निकट ग्राते देखा थीर हर गये॥ २०। परन्तु उस ने उन से कहा में टूडरी मत॥ २१। तय ये उने नाव पर चढा लेने के। प्रस्त ये श्रीर त्रन्त नाव उस तीर पर जदां वे जाते थे लग गई॥

२२। दूसरे दिन की लोग समुद्र की उस पार खहे चे उन्दें। ने जाना कि जिस नाय पर यीशु के शिष्प चठे उसे क्रोडके थ्रार कोई नाव यहा नही थी थ्रार योशु अपने शिष्यो के स्रा इस नाव पर नही चढा पर क्षेत्रल उस के शिष्य चले गये॥ २३ । तीभी पीके थार नार्व तिवरिया नगर से उस स्थान के निकट खार्ड घीं जहां उन्हाे ने जव प्रसु ने धन्य माना था राटी खाई॥ २४। मेा जब लागों ने देखा कि यीशुयदां नदीं है ख्रीर न उस के शिष्य तब वे भी नावां पर चढके योशु को ठूंट्ते दुर कफर्नाहुम को खाये॥ २५। खीर बे समुद्र के पार उसे पाकी उस से बोले दे गुरु आप यहां कव आये॥ २६। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मै तुम से सच सच कदता इ तुम मुभे इस लिये नही ढूंढ़ते दी कि तुम ने क्याश्चर्य कर्मी को देखा परन्तु इस लिये कि उन है जिसे मनुष्य का पुत्र तुम की देशा बबेकि पिता ने स्त्रर्थात् ईश्वर ने उसी पर काप दिई है ॥ २८। उन्हों ने उस से कहा ईक्टर के कार्य्य करने की हम का कार्य्य यह है कि जिसे उस ने भेजा है उस पर तुम विश्वास करे। ॥ ३०। उन्दों ने उस से कहा बाप कीन सा बारचर्य कर्म करते है कि इस देखके ष्राप का विश्वास करे. याप व्या करते है।। ३१। इमारे पितरी ने जगल में मन्ना खाया जैसा लिया है कि उस ने उन्हें स्वर्ग की राटी दाने की दिई॥ ३२। यीशु ने उन से अक्षा में त्म से सच सच काइता ष्ट्रं मूसा ने तुर्म्द स्वर्ग की रोटी न दिई परन्तु मेरा पिता सम्दे सञ्ची स्वर्ग की रोटी देता है। ३३। क्योंकि ईख्वर की राटी वह है जो स्वर्ग से उतरती थ्रीर जगत की जीवन देती है। ३४। उन्हों ने उस से कहा दे प्रमु यही राठी हमें नित्य दीजिय ॥ ३५। योशुने उन से कदा जीवन की राटी में हू. जो मेरे पास प्रावे से कभी भूदा न देशा और जी मुक्त पर विक्वास करे से कभी प्यासा न देशा॥ ३६। परन्तु में ने तुम से कहा कि तुम मुक्ते देख मी चुक्ते स्त्रीर विश्वास नहीं करते दे। ३९। स्व क्षेत्र मिता मुक्त क्षेत्र देता है मेरे पास आवेगा श्रीर जी की द मेरे पास थाधे में उसे किसी रीति से दूर न करना॥ ३८। स्र्योकि मै अपनी इच्छा नहीं परन्तु श्रपने भेजनेदारे की इच्छा पूरी करने का स्वर्ग से चतरा हू॥ ३९। थ्रीर पिता की इच्छा जिस ने मुसे भेजा यह है कि जिन्हें उस ने मुक्त की दिया है उन में से में किसी की न खोजं परन्तु उन्हें पिछले दिन में चठाक ॥ ४० । मेरे भेजनेष्टारे की इच्छा यष्ट है कि जा कोर्द पुत्र को देखे थीर उस पर विक्रवास करे सा ग्रनन्त जीवन पादी ग्रीर में उसे पिकले दिन में उठाकगा॥

४९। तब यिदूदी लेगा उस के विषय में कुड-कुडानें स्त्री इस लिये कि उस ने कटा जा रोटी स्वर्ग से वितरी से में हू ॥ ४२। वे वीले क्या यह

२९। नाजमान भाजन के लिये परिश्रम मत करे। का हम जानते हैं . ती यह क्योंकर कहता है कि परन्तु उस भी जन के लिये जा अनन्त जीवन ली रहता मि स्वर्ग से उतरा हू ॥ ४३ । यीशु ने उन की उत्तर दिया कि श्रापम में मत क्डक्डाश्री ॥ ४४ । यदि पिता जिस ने मुक्ते भेजा उसे न खींचे तो कीई मेरे पास नही या सकता है श्रीर उस की में पिछले व्या करें ॥ २९ । योशु ने उन्हें उत्तर दिया ईक्कर दिन में उठाकता ॥ ४४ । भविष्यद्वक्तायीं के पुस्तक में लिया है कि वे सव ईक्टर के सिखाये हुए होंगे से। इर एक जिस ने पिता से मना श्रीर सीखा है मेरे पास ब्राता है ॥ ४६ । यह नहीं कि किसी ने पिता की देखा है . क्रेयल की ईश्वर की ग्रार से है उसी ने पिता को देया है। ४९। मैं तुम से सच सच कदता टू जो कोई मुक पर विज्वाम करता छै उम को अनन्त जीवन है। ४८। में जीवन की राटी ष्ट्र ॥ ४९ । तुम्हारे चितरी ने जंगल में मन्ना स्ताया थीर मर गये॥ ५०। यह यह रोटी है जा स्टर्ग मे उतरती है कि ना उस में साब मा न मरे ॥ ५१। में जीवती राटी हु जा स्वर्ग से उतरी . यदि कोई यह राटी खाय तो चदा लो जीयेगा थ्रीर ली राटी में देखेगा से। मेरा मांस है जिसे में जगत के जीवन के लिये देकेंगा॥ ५२। इस पर यिष्ट्दी लाग आपम में विवाद करने लगे कि यह दर्म क्योंकर श्रपना माम खाने के। दे सकता है ॥ ५३ । योशुने उन से कहा में तुम से सच सच कहता हू जो तुम मनुष्य को पुत्र का मांस न खाया छीर उस का लाहू न पीवा ता तुम में जीवन नही है। ५४। जी मेरा मांस साता थार मेरा लाष्ट्र पीता है उस की खनना जीवन है श्रीर में उसे पिंकले दिन में उठाकगा॥ ५५ । क्योंकि मेरा मांस सच्चा भीजन है ग्रीर मेरा लाटू सच्ची पोने की वम्त् है॥ ५६। जा मेरा मांस रताता थीर मेरा लीहू पीता है से मुक्त में रहता है थ्रीर में उस में रहतों हूं॥ ५९। बैसा जीवते पिता ने मुक्ते भेजा श्रीर में पिता से जीता हू तैसा घट भी जो मुक्ते खावे मुक्त से जीयेगा ॥ ५८,। यह यह राठी है जो स्वर्ग से उत्तरी . जैसा तुम्हारे पितरी ने मन्ना खाया थीर मर गये ऐसा नहीं . क्षेत्र यह राटी खाय से। सदा लों जीयेगा॥ ५९। उस ने कफर्नाहुम यूसफ का पुत्र योशु नहीं है जिस के माता थार पिता में सपदेश करते हुए सभा के घर में यह वार्त कहीं।

६०। उस के शिष्यों में से बहुती ने यह सुनके कहा यह बात कठिन है इसे कीन सुन सकता है॥ ६१। यीश ने यपने मन मे जाना कि उस के शिष्य इस बात के विषय में कुडकुड़ाते हैं इस लिये उन से कहा बया इस बात से तुम की ठीकर लगती है। ६२। यदि मनुष्य के एत्र की जलां वह आगे था उस स्थान पर चकते हैं खोा तो बया कदोगे ॥ ६३। यात्मा तो जीवनदायक है ग्ररीर से कुछ लाभ नहीं. नी याते में तुम से घोलता हू से यातमा हैं थीर जीवन हैं ॥ ६४ । परन्त् तुम्दों में से कितने है जो विश्वास नहीं करते है. योश ता खारभ से जानता था कि व कीन हैं जा विश्वास करनेहारे नहीं हैं श्रीर वह कीन है जो मुभे पकडवायगा॥ ६५। श्रीर उस ने कहा। इसी लिये में ने तुम में कहा है कि यदि मेरे पिता की खोर से उस की न दिया जाय ती कोई मेरे पास नही या सकता है॥ ६६। इस समय से उस के शिष्यों में से बहतेरे पीके इटे खैार उस की संग्रा श्रीर न चले ॥ ६९ । इस लिये यीश ने उन बारत शियों से कदा क्या तुम भी जाने चारते रो ॥ ६८ । शिमोन पितर ने उस की उत्तर दिया कि दे प्रमु इस किस के पास जायें. आप के पास ग्रनन्त जीवन की वाते है ॥ ईए । ग्रीर इम ने विज्वास किया थार जान लिया है कि श्राप जीवते ईश्वर के पुत्र स्त्रीष्ट है ॥ ७०। यीशु ने उन की उत्तर दिया क्या में ने तुम बारदी की नहीं चुना श्रीर तुम में से रक ती शैतान है ॥ ७१। यह शिमीन के पुत्र पिट्टा इम्करियोती के विषय में वाला वर्षेकि वही उसे पकडवाने पर था श्रीर वह वारह शियों में से रक थां॥

9. इस की पीक्षे यीशु गालील में फिरने लगा क्योंकि पिट्टदी लगा उसे मार डालने चारते थे इस लिये यह पिट्टांदया में फिरने, नहीं चाहता था॥ २ । श्रीर पिट्टांदयों का पर्ट्य श्राणत तंय्यास पर्ट्य निकट था॥ ३ । इस लिये उस के भाइयों ने उस से कहा यहां से निकलके पिट्टांदया में जा कि तेरे शिष्ट्य लेगा भी तेरे काम ना तू करता है देखें ॥ ४। क्योंकि की दें नहीं ग्रुप्त में कुछ करता थार थाप ही प्रगट होने चाहता है. जा तू यह करता है तो अपने तई जगत की दिखा॥ । प्रशोधि उस के भाई भी उस पर विश्वास नहीं कारते थे ॥ ६ । योशु ने उन से कहा मेरा समय स्रव ली नहीं पहुचा है परन्तु सुम्हारा समय नित्य रहता है। 9। जगत तुम से बैर नही कर सकता है परन्त घट मुक्त से बैर करता है को कि मै उस के विषय में साची देता हू कि उस के काम बरे हैं। 🕒 । त्म इस पर्ळा में जायों में सभी इस पर्ळा में नहीं जाता हू क्योंकि मेरा समय खब ली परा नहीं ष्ट्या है। ए। यह उन से यह वार्त कहके गालील में रह गया॥ १०। परन्तु जब उस के भाई लोग चले गये तब वह बाप भी प्रगट दोको नही पर जैसा गप्त छोको पर्छ्य से गया ॥ १९ । विष्ट्रदी स्रोग पर्छ्य में उसे कुठते घे श्रीर वाले वह कहां है ॥ १२। श्रीर लोग उस के विषय में बहुत बातें श्रापस में फुरफ्साको करते थे . जितनी ने करा यह उत्तम मनुष्य है परन्तु श्रीरों ने कहा से। नहीं पर बह लागी को भरमाता है॥ १३। ताभी विह्दियों के हर के मारे को ई उस के विषय में खोलके नहीं बोला ॥

१४। पर्व्य के बीचाबीच यीश मन्टिर में जाके उपदेश करने लगा॥ १५ । यिहूदियों ने श्रवंभा कर कहा यह विन सीखे क्योंकर विद्या जानता है। १६। यीश ने उन'को उत्तर दिया कि मेरा उपटेश सेरा नही परन्तु सेरे भेजनेहारे का है। १९ । यदि कोई उस की इच्छा पर चला चाहे ते। इस उपदेश के विषय में जानेगा कि वह ईश्वर की श्रोर से है अध्या में अपनी खोर से कहता हू॥ १८। जो श्रपनी श्रोर से कहता है से। श्रपनी ही वहाई चाहता है। परन्तु जो प्रपने भेजनेष्टारे की बड़ाई चाइता है सोई सत्य दे थीर उस में प्रधर्म नहीं दे॥ १९। क्या मुस्रा ने तम्हें व्यवस्था न दिई . तीभी तुम में से कोाई व्यवस्था पर नहीं चलता है. तम क्यों सुके मार डालने चाइते हो ॥ २०। लोगों ने उत्तर दिया कि तुमें भूत लगा है . कीन तुमें मार डालने चाहता है। २१। योश ने उन की उत्तर दिया कि मै ने

एक काम किया और तुम सब खचमा करते हो।
२२। मूसा ने तुम्हे खतने को आज्ञा दिई. इस
कारण नहीं कि वह मूसा को खोर से है परन्तु पितरीं
को खोर से है. और तुम विष्णाम के दिन में मनुष्य
का खतना। करते ही। २३। जो विष्णाम के दिन
में मनुष्य का खतना किया जाता है जिस्तें मूसा की
व्यवस्था लघन न होय तो तुम मुक्त से क्यों इस लिये
क्रोध करते हो कि मैं ने विष्णाम के दिन में मपूर्य
एक मनुष्य को चगा किया। २४। मुद्द देखके
विचार मत करी परन्तु प्रधार्थ विचार करी।

२५ । तब विक्शलीम के निवासियों से से कितने बोले क्या यह वह नहीं है जिसे वे मार डालने चाइते है ॥ २६ । ग्रीर देखा वह खालके वात करता है श्रीर वे उस से कुछ नहीं कदते . क्या प्रधानी न निश्चय जान लिया, दै कि यह सचम्च खीष्ट्र है। २७। परन्तु इस मनुष्य की उम जानते है कि यह कहां से हैं पर स्त्रीष्ट जब ब्यावेगा तब कोई नही जानेगा कि वह कदां से है ॥ २८ । योश ने मन्दिर में उपदेश करते दृग पुकारको कहा तुम सुभी जानते श्रीर यद भी जानते दे। कि मै कर्टा से दू. मे ती खाप से नहीं खाया हू परन्तु मेरा भेजनेहारा रुत्य है जिसे तम नहीं जानते देा ॥ २०। मै उसे जानता हू क्योंकि मै उस की स्रोर से हू स्रीप उस ने मुक्ते भेजा है॥ ३०। इस पर उन्हों ने उस की पकड़ने चाहा ताभी किसी ने उस पर दाघ न वढाया स्था-कि उस का समय-अन्न ली नहीं पहुचा था॥ ३१। क्रीर लोगों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया थीर कहा कीष्ट जब ब्रावेगा तब क्या इन ब्राइचर्य क्षम्मीं से जो इस ने किये है स्त्रीधक करेगा॥

३२। फरीणियो ने, लोगों को उस के विषय में यह वाते फुउफुसाके कहते धुना श्रीर फरीणिया श्रीर प्रधान याजकों ने प्यादों को उसे प्रकड़ने की भेजा॥ ३३। इस पर यीश ने कहा में श्रव घोड़ी वेर तम्हारे साथ रहता है तब अपने भेजनेहारे के पास जाता है॥ ३४। सुम मुक्ते ठूठोंगे श्रीर न पाओगों श्रीर जहां में,रश्र्मा तहां तुम नहीं श्रा सकेंग्रे॥ ३५। विद्वियों ने श्रापस में कहा यह सहां जायगा कि

हम उसे नहीं पाँचेगे. ध्या यह यूनानियों में के तिसर वितर लेगों के पास जायगा और यूनानियों की उपदेश देगा ॥ ३६ । यह ध्या वात है जो उस ने कही कि तुम मुक्ते दूंकोंगे थार न पांखांगे थार जहां मैं रहुगा तहा तुम नहीं था सकोंगे॥

३०। पिकले दिन पर्छ्य के यह दिन में यीश ने खहा दो पुकारके कहा यदि कोई पियासा देवि ती मेरे पास श्राक्षे पीर्व ॥ ३८। जो मुक्त पर विज्ञास करे जैसा धर्मपुन क ने कहा तैसा उस के ग्रानार से ग्रमृत जल को नदिया यहेगी ॥ ३९ । टस ने यह यचन ग्रात्मा के विषय में कहा जिसे उस पर विज्वास करनेटारे पाने पर घे क्योंकि पाँचत्र स्नात्मा स्रव ली नही दिया गया था इस लिये कि योश की महिमा श्रय लों प्रगट न हुई घी॥ ४०। लागों में से यहतीं ने यद यचन युनके कदा यह सचमुच यद भविष्य-द्वक्ता है ॥ ४९ । थ्रीरों ने कहा यह स्त्रीष्ट है परन्तु थ्रीराने कदा यया स्त्रीष्ट गालील में से स्नावेगा। ४२ । यया धर्माप्रक ने नहीं कहा कि स्वीष्ट दाकद के यंग से ग्रीर वैतलक्ष्म नगर से जहां दासद रहता घा स्राविगा॥ ४३। से। उस के कारण लोगों में विभेद हुका॥ ४४ । उन में से कितने उस की पकड़ने चाहते थे परन्तु किसी ने उस पर हाथ न बकाये॥

8५ । तय प्यादे लाग प्रधान याजकों ख्रीर फरीशियों के पास खाये खार उन्हों ने उन से कहा तुम
उसे बंधों नहीं लाये हो ॥ ४६ । प्यादों ने उत्तर दिया
कि किसी मनुष्य ने कभी इस मनुष्य की नाई बात
न किई ॥ ४९ । फरीशियों ने उन की उत्तर दिया
वया तुम भी भरमाये गये हो ॥ ४८ । ब्या प्रधानीं
ख्रण्यद्या फरीशियों में से किसी ने उस पर विश्यास
किया है ॥ ४९ । परन्तु ये लाग जो व्यवस्था की नहीं
जानते है सापित हैं ॥ ५० । निकीदीम जी रात की
योशु पास खाया खार खाप उन में से एक था उन
से बोला ॥ ५९ । हमारी व्यवस्था जय ला मनुष्य की
न सुने खार न जाने कि वह ब्या करता है तब ली
वया उस की दोषी ठहराती है ॥ ५२ । उन्हों ने उसे
उत्तर दिया ब्या खाप भी गालील के है • ठूंठको
देखिये कि गालील में से भावायद्वक्ता प्रगट

15

द्वार पदास पुरुषों में के एक एक जन की छीर से पवित्रस्थान के घोकोल् को लेखे से खाधा गेकोल् क्री मक वेका दोता है मिला ॥ २०। श्रीर वह सी किकार चोटी पवित्रस्थान बीर बीचवाले पर्दे दोनी की किसी के ठालने में लग गई सी किक्रा से सी कार्रियां धनीं एक म्या सुर्सी मक किन्नार की यनी॥ २८। थ्रीर सत्तरह सी पचहत्तर ग्रेकेल जी यस गाये उन से खंभी की खंकीहियां यनाई ग्राई बीर खंभी की चारियां मठी गई थीर उन की कहें भी द्यनाई गर्द ॥ २९ । थ्रीर भेट का पीतल कतर किक्कार भीर दो इजार चार में। शेकेल् था॥ ३०। उस में मिलापयाने तंय के द्वार की कार्सियां थार पीतल की घेदी घीतल की भंकरी खीर घेदी का सारा सामान, **59 । श्रीर श्रांगन को चारों श्रोर को कुर्सियां श्रीर** इस के द्वार की कुर्सियां खीर निवास बीर बांगन की चारों खार के खंटे भी बनावे गये ॥

क्रिं कि उन्हों ने नीसे वैसनी सीर लाही रंग के कपड़े के पवित्रस्थान में की सेवकाई के लिये काळे दुर वस्त्र बीर शब्न के लिये भी पवित्र वस्त्र बनाये तैसे कि यहावा ने मुना की स्नाहा दिई सी॥

३। खार उस ने एपाद को सोने बीर नीसे वैंसनी खार लाधी रंग के कपड़े का खार मूक्म वटी हुई सनी के कपड़े का वनाया ॥ ३। खार उन्टों ने साना पीट पीटकर उस के पत्तर वनाये फिर पत्तरों का काट काटकर तार वनाये खार तारी को नीसे वैंसनी खार लाधी रंग के कपड़े में खार मूक्म मनी के कपड़े में कड़ाई की वनावट से मिला दिया ॥ ८। एपाद के लेखने का उन्टों ने उस के कंधा पर के वंधन वनाये वह तो खपने दोनों सिरों से लोड़ा गया ॥ ५। खार उस के कसने के लिये ला काठा हुआ पहुमा उस का वनावट के कसने के लिये ला काठा हुआ पहुमा उस को वनावट के खनुसार खर्णात सेने खार नीले वैंसनी खार लाही रंग के कपड़े का खार मुक्म वटी हुई सनी के कपड़े का वन। तीस कि पहांचा ने मूसा की खाला दिई धी॥

ई। श्रीर उन्हों ने युवैमानी में काटकर उन में इसाएल की पुत्रों के नाम जैसा कापा खोटा जाता है वैसे ही खोदे श्रीर सोने के खानों में सर दिये॥ ७। श्रीर उस ने उन की एपोर्ट् के कंधे के वधनों पर लगाया जिस से इसाएलियों के लिये स्मरक करानेदारे मांच ठदरे, जैसे कि यदोवा ने मूसा की याना दिई थी॥

८। श्रीर उस ने चपरास की रपोद की नाई साने की और नीले देंबनी और लादी रंग के कपड़े की थीर मुक्स घटी हुई सनी के कपड़े की कढ़ाई का काम किई हुई घनाया ॥ ९। चपराय तो चैकिर बनी खीर उन्हों ने उस की दोइरी बनाया खीर वह दोहरी दोकर एक विता लंबी श्रीर एक विता चौही घनी॥ १०। श्रीर उन्हों ने उस में चार पांति मिंग जड़े परिली पाति में तो मानियय पदमराग थ्रीर लालही जड़ीं॥ १९। थ्रीर दूसरी पांति में मरकत नीलमीं कीर दीरा, १२ । श्रीर तीसरी पांति में लशम सूर्यकान्त श्रीर नीलम, १३। श्रीर चौधी पांति में फीरोजा मुलैमानी मणि खीर यशव जहे ये मय जला खला साने के खानों मे जहे 'गये । 98। श्रीर ये मारेण इन्हारुल के पुत्री के नामें। की गिनती के अनुसार खारह ये बारहों गोत्रों में से सक ग्क का नाम जैसा कापा खोदा जाता है वैसा ही क्षीदा गर्या ॥ १५ । स्त्रीर उन्हों ने चपरास पर डोरियों की नाईं गूंचे दुर चीखे सेने के तेन्द्रे बनाकर लगाये ॥ पह । फिर उन्हों ने सोने को दो खाने श्रीर सोने की दो कडियां बनाकर दोनीं कड़ियों की चपरास के दोनी सिरी पर लगाया ॥ १७ । तब उन्हों ने सोने के दोना गुंधे हुए तोड़ों को चयरास के सिरीं पर की दोनी करियों में समाया ॥ १८ । श्रीर गूंचे दुर दोनों ताहो के दोनों वाकी सिरों की उन्हों ने दोनों खानों में जहके श्याद के साम्दने पर दोनों कंधी के वधनों पर लगाया ॥ १९ । थ्रीर उन्हों ने सोने की श्रीर दे। कडियां यनाकर चपरास के दोनां सिरीं पर उस की उस कीर पर जी एपोद की भीतरवार घी लगाई ॥ २०। ग्रीर उन्दों ने सेाने की दे। ग्रीर कहिया भी वनाकर रुपोद् के दोनों कंधों के बंधनी

C. प्रन्तु योशु नैतून पर्ळात पर गया॥
२। श्रीर भार की फिर मन्दिर में याया थार सब लाग उस पास आये थार वह वैठके उन्हें उपदेश देने लगा ॥ ३। तव अध्यापकों थ्रार फरीशिया ने एक स्त्री की जी व्यभिचार में पकड़ी गर्द घी उस पास लाके बीच मे खड़ी किई॥ ४। थीर उस से कड़ा दे गुरु यह स्त्री व्यक्तिचार कर्मा करते दो पक्षड़ी गई॥ ५। व्यवस्था में मुसा ने दमे श्राचा दिई कि ऐसी स्त्रिया पत्यरवाद किई बावे सो स्राप वया कहते है। ६। उन्हों ने उस को परोचा करने की यह बात कही कि उस पर दीय लगाने का गा मिले परन्तु योशु नीचे मुकके दंगली से भूमि पर लिखने लगा ॥ 9 । जब वे उस से पूकते रहे तय उस ने उठके उन से कहा तुम्हों में से ला निरपापी द्वाय से पहिले उस पर पत्यर फेंके ॥ ८ । थीर बद फिर नीचे भुक्तके भूमि पर लिखने लगा।। ए। पर वे यह सुनको थार अपने अपने मन से दायो ठराके घड़ा से लेके क्वाटों तक एक एक करके निकल गये थार केवल योशु रह गया थार वह स्त्री वीच मे यही रही ॥ १०। योगु ने उठके स्त्री की क्रोड थीर किसी की न देखकी उस से कदा दे नारी वे तेरे दे।पदायक कहां है . क्या किसी ने तुभ पर दगह को याचा न दिई॥ ११। उस ने कहा दे प्रभु किसी ने नहीं . यीशु ने उस से फहा मै भी तुभ पर दण्ड की याचा नहीं देता हु जा ग्रीर फिर पाप मत कर ॥

१२। तव यीश ने फिर लागी से कहा में जगत का प्रकाश हू. जो मेरे पोहे यावे से अंधकार मे नहीं चलेगा परन्तु जीवन का उजियाला पावेगा। १३। फरीशियों ने उस से कहा तू अपने ही विषय में साक्षो देता है तेरी साक्षी ठीक नहीं है॥ १४। भीशु ने उन को उत्तर दिया कि जो मै अपने विषय में साद्यों देता टू ताभी मेरी साद्यी ठीक है क्योंकि

नहीं दोता ॥ ५३ । तब सब कोई खपने खपने खपता हू थैं। कहां जाता हू ॥ १५ । तुम शरीर घर की गये॥ - की देखके विचार करते ही में किसी का विचार नहीं करता हू॥ १६। श्रीर जो मे विचार करता हूं भी तो मेरा विचार ठीक है क्योंकि मे खकेला नहीं ष्ट्र परन्तु में इ थ्रीर पिता है जिस ने मुक्ते भेजा॥ १९। तुम्हारों व्यवस्था में लिखा है कि दो जना की साची ठोक द्वाती है। १८। एक में हूं जी खपने विषय में साची देता हूं खाँर पिता जिस ने मुर्के भेला मेरे विषय में सार्चा देता है ॥ १९। तब उन्हों ने उस से कहा तेरा पिता कहा है . योशुनं उत्तर दिया कि तुम न मुक्ते न मेरे पिता की जानते हो . ना मुभे जानते ता मेरे पिता की भी जानते॥ २०। यद वार्त यीश् ने मन्दिर मे उपदेश करते हुए भग्छार घर में कक्षी श्रीर किसी ने उस की न पजड़ा क्योंकि चस का समय खब ला नहीं पहुचा था॥

२१। तव याशु ने उन से ाफर कहा मै जाता ष्ट्र थार तुम सुभी ठूंदेगो थार अपने पाप मे भरागे. जदां मे जाता दू तदां तुम नदीं या सकते दे।॥ २२। इस पर यिटूदिया ने कहा क्या वह अपने का मार डालेगा कि घट कटता है जहा मे जाता हू तदा तुम नदी था सकते दा॥ २३। उस ने उन स कदा तुम नीचे को दे। में कपर का टू. तुम इस जगत के दो में इस जगत का नहीं हूँ॥ २४। इस लियं में ने तुम से कदा कि तुम अपने पापों में मरेगी क्योंकि जो तुम विश्वास न करो कि मै वही इ तो श्रपने पापा में मरोगे॥ २५। उन्हों ने उस से कहा तू कीन है . योशु नं उन से कहा पहिले जा से तुम में कदता डूं वद भी भुने। ॥ २६ । तुम्दारे विषय में मुक्ते वद्दुत क्षुक्त कदना श्रीर विचार करना है परन्तु मेरा भेजनंदारा सत्य दे श्रीर जो मै ने उस से सुना दै सोई जगत से कहता हु॥ २०। वे नही जानते थे कि वह उन से पिता क विषय में वे। सता था।। २८ । तब योशु ने उन से करा जब तुम मनुष्य के पुत्र की कचा करोगे तव जानेगो कि मै वही ह ग्रीर कि मै आप से कुछ नहीं करता हू परन्तु बैसे में जानता हू कि मै कहा से छाया हू ग्रीर कहा मेरे पिता ने मुक्ते सिखाया तैसे मै यह वार्त वीलता जाता हू परन्तु तुम नहीं जानते हो कि मै कहा से हू ॥ २९ । थीर मेरा भेजनेहारा मेरे स्मा है . पिता

करता हू जिस से घर प्रसन्न दोता है।। ३०। उस की यह बाते बालते ही बहुत लागा ने उस पर विक्वास किया॥ ३१। तव योशुने उन विष्टृदिया से जिन्दा ने उस पर विकास किया कहा जा तुम मेरे वचन में बने रहा ता चचतुच मेरे शिष्य हा। ३२। थीर तुम कत्य की जानेशो थीर मत्य के द्वारा से तुम्हारा उद्घार देशा।

३३। उन्हों ने उस की उत्तर दिया कि इस ती इब्राहोम के वर्ण है थीर क्षभी किसी के दास नती हुए है तू क्योकर कहता है कि तुम्हारा उद्घार होगा॥ इष्ठ । योशुने उन की उत्तर दिया में तुम से सच सच कहता हू कि जी कीई पाप करता है से। पाप का दास है॥ ३४। दास सदा घर में नहीं रहता है . पुत्र सदा रहता है ॥ ३६ । सा यदि पुत्र सुम्हारा चद्वार करे ते। निश्चय सुम्हारा चद्वार द्वागा॥ ३७। मै जानता हू कि तुम इब्राहीम के यश दे। परन्तु मेरा बचन तुम में नद्दां समाता है इस लिये तुम मुर्फ मार डालने चाइते हो ॥ ३८ । मैं ने अपने पिता के पास जो देखा है से। कहता हू खार तुम ने छापने पिताको पास जो देखा है से करते हो ॥ ३९। उन्दें। ने उस कें। उत्तर दिया कि इमारा पिता इवाहोम है . योगु ने उन वे कहा जा तुम इव्राहीम के सन्तान देाते तो इवादोम के कर्म करते ॥ ४०। परन्तु अब तुम मुक्ते अर्थात् एक मनुष्य की लिस ने वह सत्य वचन जो में ने ईप्रवर से सुना गुम से कहा है सार डालने चाहते हा . यह ता इब्राहोस ने नदी किया॥ ४९। तुम अपने पिता के कम्मे करते हो . उन्हों ने उस से कहा इस व्यक्तिचार से नही जन्मे है इमारा एक पिता है अर्थात् ईश्वर ॥ ४२ । र्यागु ने उन से कहा यदि ईश्वर तुम्हारा पिता दाता। तो तुम मुर्भे प्यार करते व्योक्ति में ईश्वर की ग्रोर सं निकलको आया हू. में आय से नहीं आया हू परन्तु उस े सुभी भेजा ॥ ४३ । तुम मेरो वात क्यों नहीं दूसात हो . इसी लिये कि मेरा वचन नहीं पुन सकते इता । ४४ । तुम आपने पिता शैतान से देत

ने मुर्भ अकेला नहीं कें। हा है क्येकि में सदा बही | बद आरभ से मनुष्यधाती वा फीर महाई में स्थिर नहीं रहता व्योक्ति सञ्चार्द उस में नहीं हैं . जब बह कुठ बालता तब अपने स्वभाव ही से बालता रे क्योंकि वह कूठा और कूठ का पिता है ॥ ४५ । परन्तु में सत्य कहता हूं इसी रिप्ये सुम मेरी प्रतीति नदी करते दे। ॥ ४६ । तुम में से कीन मुक्ते पापी ठहराता है . कीर जा में सत्य कहता हू ता तुम को। मेरी प्रतीति नही करते हो ॥ ४९। जा ईन्वर से हैं सो ईश्वर की वाती गुनता है . तुम ईन्वर से नहीं दें। एवं कारण नहीं मुनते हैं। ॥

४८। तब पिटूदिया ने उस की उत्तर दिया प्या इम थका नहीं कहते है कि हू जामिराना रि थार भृत हुक लगा है। ४९। यो शुने उत्तर दिया कि मुँभे मृत नही लगा है परन्तु म श्रपने पिता का मन्मान करता हू श्रीर तुम मेरा श्रपमान करते हैं। ॥ ५०। पर में अपनी घड़ाई नहीं चाहता है. एक है को चाहता खार विचार करता है॥ पें?। में तुम से सच सच कदता हू यदि कोई मेरी बात की पालन करे ता घट कार्भो मृत्यु की न देखेशा ॥ ५२। तय यिष्ट्रदियों ने उम से कहा ग्रस एम जानते ए कि भूत तुमे लगा है. इब्राहीम क्रीर भविष्यद्वस्ता लाग मर गये है थीर तू कहता ई कि यदि काई मेरी बात का पालन करे ता बह कभी मृत्यु का स्याद न चीम्बेगा॥ ४३। वदा तू हमारे पिता इन्ना-हीन से जे। मर गया है घसा है . भविष्यद्वका लाग भी मर गये है. तू अपने तह प्रश घनाता है॥ ५४। यीशु ने उत्तर दिया कि जी में अपनी घड़ाई कर तो मेरी घडाई कुछ नही है . मेरी घड़ाई करनेहारा मेरा पिता ई निसे तुम कहते हा कि यह हमारा ईश्वर है। ५५। तीमो तुम उसे नहीं जानते देा परन्तु में उसे जानता हू और जो में कहू कि में उसे नहीं जानता हू तो में तुम्हारे समान भूठा दोंगा परन्तु में उसे जानता थीर उस के बचन की पालन करता हू॥ ५६। तुम्हारा पिता इब्राचीम मेरा दिन देखने की द्वीर्यंत दीता था श्रीर उस ने देखा श्रीर षानन्द किया ॥ ५७ । यिटूदियों ने उस से कहा तू कीर श्रवने पिता के अभिलाया पर चला चाहते हो । अब सी पचास बरस का नहीं है श्रीर क्या है न

तुम से सच सच करता हू कि इवाहोंम के होने के पहिले मिट्टी मेरों आंखीं पर लगाई ग्रीर में ने घोषा ग्रीर से में हूं॥ ५९ । तब उन्हों ने पत्थर उठाये कि उस पर फेंके परन्तु यीशु किप गया थार उन्देां के बीच मे में होको मन्दिर से निकला थ्रीर यूही चला गया॥

रे जाते हुण योशुने एक मनुष्य की देखा की जन्म का अधा था॥ २। थीर उस के शिष्या ने उस से पूका दे गुरु किस ने पाप किया इस मनुष्य ने अधवा सम के माता पिता ने जो यह श्रधा जन्मा॥ ३। योशुने उत्तर दिया कि न तो इस ने न इस के माता पिता ने पाप किया परन्तु यह इस लिये हुन्ना कि ईश्वर के फाम उस म प्राट किये जाये॥ ४। मुक्ते दिन रक्ते अपने भेजनेदारे के कामा का करना प्रवश्य है. रात स्नाती है जिस में कोई नहीं काम कर सकता है।। ४। क्रय ले। में क्रांत में दूतिय लें। जगत का प्रकाश हू॥ ६। यद कदके उस ने भूमि पर शूका श्रीर उस युक से मिट्टी गीली करके यह गीली मिट्टी ग्रधे की श्राखों पर लगाई॥ ९। श्रीर उस से कहा जाके शीलाए के कुगड़ में था जिस का श्रर्थ यह है भेजा हुआ . से उस ने जाके धोया ग्रीर देखते हुए श्राया ॥

८। तब पड़ेासिया ने थैार जिन्दा ने सामे उसे श्रधा देया या उन्हों ने कहा बबा यह वह नही है वा घैठा भीख मांगता था॥ ए। कितनां ने कदा यह यही है थैं।रों नै कहा यह उस की नाई है यह श्राप वाला में वही हू॥ १०। तव उन्दों ने उस से कदा तेरी खांख क्योंकर खुली॥ ११। उस ने उतर दिया कि योशु नाम गक मनुष्य ने मिट्टी ग्रीली करके मेरी श्राखीं पर लगाई श्रीर मुक्त से कहा श्रीलाह के क्यू को जा थीर था से में ने बाके थीया थी दृष्टि पार्र ॥ १२ । उन्दें। ने उस से कहा बह मनुष्य कदा है . उस ने कहा में नहीं जानता हू॥

१३। व उस् की जी आगे अंधा था। फरीणिये। के पाम लाये॥ १४ । जब योशु ने मिट्टी गीली करके उस की श्रांखें खाली घी तब वियाम का दिन घा। १५। से फरीं ग्रियों ने भी फिर उस से पूका तू ने किस लोगों ने नहीं सुना . किस लिये फिर सुना चाहते

द्रव्राहीम की देखा है ॥ ५८ । योशु ने उन है कहा मै |रीति से दृष्टि पाई . यह उन से बीला उस ने गीली क्षेत्रता हू॥ १६ । फरीणिया में से कितनों ने कहा यह मनुष्य ईश्वर की खोर से नहीं है खोकि वह विश्वाम का दिन नहीं मानता है . श्रीरों ने कहा पापी मनुष्य क्योंकर ऐसे श्राध्चर्य्य कर्मा कर सकता है।. श्रीर उन्टें। मे विभेद हुग्रा॥ १९। वे उस ग्रधे से फिर वेाले उस ने जा तेरी आंखें खोली ता तू उस के विषय में क्या जहता है . उस ने कहा वह भविष्यद्वक्ता है ॥ १८। परन्तु यिद्वदियों ने जब लें। उस होष्टि पाये दृए मनुष्य के माता पिता की नही युनाया तब ली उस को विषय में प्रतीति न किई कि वह श्रंधा या श्री दृष्टि पार्ड ॥ १९ । श्रीर उन्हों ने उन से पूका वया यह तुम्दारा वुन है जिसे तुम कहते हा कि वह श्रधा जन्मा . तो यह श्रय व्योक्तर देखता है ॥ २०। उस की माता पिता ने उन की उत्तर दिया इम जानते है कि यह इमारा पुत्र है खीर कि वह खंधा

> योलीं इम नहीं जानते हैं . वद स्थाना है उसी से वृक्तिये वह खपने विषय में खाप करेगा ॥ २२ । यह वाते उस के माता पिता ने इस लिये करीं कि वे विद्विदेया से डरते घे क्योंकि विद्वदी लेगा आपस मे ठदरा चुके थे कि यदि कोई योग्नु को खीष्ट करके मान लेवे ते। सभा में से निकाला जायगा ॥ २३। इस कारण उस के साता पिता ने कहा वह संयाना है उसी से प्रक्रिये॥

जन्मा॥ २१। परन्तु वह ग्रव क्वींकर देखता है से इस नहीं जानते अथवा किस ने उस की आंखें

२४। तब उन्हा ने उस मनुष्य की जी अधा था दूसरी घेर घुलाके उस से कहा ईश्वर का गुगानु-वाद कर . इम जानते है कि यह मनुष्य पापो है। २५ । उस ने उत्तर दिया बह पापी है कि नहीं सो मे नहीं जानता हूं एक बात मे जानता हू कि मे जा श्रधा था श्रय देखता हू॥ २६ । उन्हों ने उस से किर कहा उस ने तुभ से क्या किया . तेरी श्रार्ख किस रीति से खोली॥ २०। उस ने उन की उत्तर दिया कि मै श्राप लेगों से कद चुका टूश्रीर श्राप

है॥ २८। तब उन्दों ने उस की निन्दा कर कहा तू उस का शिष्य है पर इस मूसा के शिष्य हैं ॥ २९। इस जानते हैं कि ईन्छर ने मूसा से बाते किई परन्तु इस की इम नहीं जानते कि कहा से है। ३०। उस मनुष्य ने उन को उत्तर दिया इस मे श्राचभा है कि स्नाप लोग नहीं जानसे छह कहां से है ग्रीर उस ने मेरी ग्रांखें खोली है ॥ ३१। हम जानते है कि ईश्वर पापिया की नहीं बुनता है परन्तु यदि को ई ईश्वर का उपासक होय थीर उस की इच्छा पर चले तेा वह उस की सुनता है। ३२। यह कमी युनने में नहीं खाया कि किसी ने जन्म के खधे की आखे खोली हो। ३३। जो यह ईम्बर की ग्रोर से न दोता तो कुछ नहीं कर सकता॥ ३४। उन्हों ने उस की उत्तर दिया कि तू ती स्पूर्ण पापे। मे जनमा ख्रीर क्या तु इसे सिखाता है . ख्रीर उन्हों ने उसे ब्राहर निकाल दिया॥

३५। योश ने सुना कि उन्हों ने उसे बाहर निकाल दिया था थै। र उस की या करके उस से कदा क्या तू ईश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है। ३६। उस ने उत्तर दिया कि द्ये प्रभु वह कीन है कि मै उस पर विश्वास कर ॥ ३७। योशुने चंच से कहा तू ने उसे देखा भी है थीर जी तेरे सग वात करता है वही है ॥ ३८। उस ने कहा है प्रभु मै विश्वास करता हू श्रीर उस की प्रशास किया। ३९। तव योशु ने कहा में इस जात से विचार के सिये याया हू कि जो नहीं देखते है सा देखें थीर जो देखते है से अंधे ही जावे॥ ४०। फरीशियो मे में की जन उस की समा घे सी यह सुनकी उस से बोले क्या इम मी अधे है। ४९। योशुने उन से कहा की तुम अधे दीते ती तुम्हें पाप न दीता परन्तु तुम्हारा अय वना रहा॥

परन्तु दूसरी भ्रोर से चढ़ जाता है से। स्रोर श्री डाकू प्राण देता हू जिस्ते उसे फिर लेक ॥ १८ । कोई उस

े है . क्या ग्राप लेगा भी उस के शिष्य दुग्रा चाइते | है ॥ २ । जी द्वार से पैठता है से भेड़ी का रख-वाला है ॥ ३। उस की लिये द्वारपाल खोल देता है थीर भेड़ें उस का शब्द धुनती हैं थीर वह स्रपनी भेड़े। को नाम ले ले, बुलाता है ग्रीर उन्हे ब्राप्टर ले जाता है ॥ 🞖 । थ्रीर जब वह अपनी भेड़े वाहर ले जाता है तब उन के खागे चलता है ख़ीर भेडे उस को पीके दे। लेती है क्यों कि वे उस का शब्द जानती हैं॥ ५। परन्तु वे पराये के पीहे नही जायेगीं पर उस से भागगीं क्योंकि व परायें का श्रव्य नहीं जानती है। ई। यीशु ने उन से यद दूष्ट्रान्त कहा परन्तु उन्हें। ने न व्यूक्ता कि यह क्या वार्त है जो वह इम से वीलता है ॥ ९ । तव यीशु ने फिर उन से कहा मै तुम से सच सचः कहता हू कि मै भेड़े। का द्वार हु॥ ८। जितने मेरे यागे प्राये से। सब चीर श्री डार्कू हैं परन्तु भेड़ों ने उन की न मुनो ॥ ए । द्वार में छूं. यदि मुक्त में से कोई प्रवेश करे तो त्राया पावेगा और भीतर वाहर आया जाया करेगा थ्रीर चराई पावेगा ॥ १० । चेर किसी थ्रीर काम की नहीं केवल चोरी ही घात थे। नाश करने की जाता है . में जाया हूं कि भेड़ें जीवन पार्व और अधिकाई से पाने ॥ १९ । मे अच्छा गढ़ेरिया हू अच्छा गर्हेरिया भेडे। के लिये अपना प्राया देता है। १२ । परन्तु मूलर जो ग्राङ्दिया नही है श्रीर भेई उस को निज को नहीं है दुड़ार की स्नाते देखकी भेड़ों को केर देता थीर भाग जाता है थीर हुंड़ार भेड़े पकड़के उन्दे तितर खितर करता है।। १३। मजूर भागता है क्योंकि वह मजूर है थीर भेड़ों की कुक जिन्ता नहीं करता है। १४। में याच्छा गड़े-रिया हू थीर जैसा पिता सुभे जानता है श्रीर मे पिता की जानता हूं वैसा में श्रपनी भेड़ों की जानता ष्टू और श्रपनी भेड़ों से जाना जाता हू॥ १५। श्रीर अब तुम भइते हो कि इम देखते हैं, इस लिये में भेड़ी के लिये अपना प्राण देता हू॥ १६। मेरी भीर भेडे है जी। इस भेड़ ग्राले की नहीं है . मुक्ते उन की भी लाना होगा थीर वे मेरा शब्द सुनैगी श्रीर १० की तुम से सच सच कहता हू कि जो। एक मुगड फीर एक रखवाला होगा॥ १९। पिता द्वार से भेड़णाल में नहीं पैठता इस कारण से मुक्ते प्यार करता है कि में श्रापना की मुभा में नहीं लेता है परन्तु में आप से उसे देता | का अचन पहुचा श्रीर धर्म्म इस्तक की बात लेाप

यिभेद हुआ। २०। उन में से बहुतीं ने कहा उस की मृत लगा है यह यौरहा है तुम उस की व्यो सुनते हो ॥ २१ । खारी ने कहा यह बाते भूतग्रस्त की नहीं है . भृत य्या खंधीं की खारी खोल सकता है॥

२२ । यिष्णलीम में स्यापनपर्व्य हुआ ग्रीर जाड़े का समय था ॥ २३ । थीर यीशू मन्दिर में सुलेमान के क्रीमारे में फिरता था ॥ रेष्ठ । तब विद्विदेशों ने उमे घेरके उस से फदा तू दमारे मन की कव ली दुयधा में रग्येगा . जो तू खीष्ट है तो इम से खोलके कर ॥ २५ । यीशु ने उन्दे उत्तर दिया कि मै ने तुम मे फटा थ्रीर तुम विश्वाम नदीं करते हो . जी काम में अपने पिता के नाम से करता रू वे ही मेरे विषय में मान्नी देते है ॥ २६ । परन्तु तुम विख्यास मधीं करते था क्योंकि तुम मेरी भेड़ा में से नहीं दा जैसा में ने तुम में कहा ॥ २९। मेरी भेई मेरा गुळा मुनती हैं थार में उन्हें जानता हू थार वे मेरे पीहे द्री लेती हैं। 🐫। ग्रीर में उन्हें ग्रनना जीवन देता है ख़ीर वे सभी नाण न ऐसी ख़ीर कोई उन्दे मेरे दाय में कीन न लेगा ॥ २० । मेरा पिता जिस ने उन्हें मुक्त की दिया है सभी से बड़ा है थीर कोई मेरे पिता के एाय में छीन नहीं सकता है॥ ३०। में श्रीर पिता एक है। ३९। तथ पिट्टियों ने फिर उमे पत्यरवाछ करने की पत्यर उठाये॥ ३२। यीशुने उन की उत्तर दिया कि मै ने अपने पिता की ग्रीर में यहुत में भने काम तुम्हें दिखाये है उन मे में फिस फाम के लिये मुक्ते पत्थरवाद करते है।॥ ३३। यिष्ट्रदियों ने उस की उत्तर दिया कि भले काम के लिये एम सुमी पत्थरवाद नही करते हैं परन्त ईश्वर की निन्दा के लिये ग्रीर इस लिये कि तू मनुष्य द्याक्षे प्रपने की ईश्यर बनाता है ॥ ३४ । योगु ने उन्दे उत्तर दिया क्या तुम्दारी व्यवस्था मे नहीं लिखा है कि में ने कटा तुम ईथ्यराग दे। ॥ ३५ । यदि उस ने उन की ईश्वरराण कहा जिन के पास ईश्वर किहा कि आसी हम फिर यिट्ट दिया की चले। 🕒।

ष्ट . उसे देने का मुक्ते व्यधिकार है ब्रीर उसे फिर सेने का नहीं हो सकती है ॥ ३६ । तो जिसे पिता ने पवित्र मुक्ते व्यधिकार है. यह व्याचा में ने क्रपने पिता से पाई॥ करके जगत में भेजा है उस से व्या तुम कहते हो १८। तय यिष्ट्रियों में इन वाता के कारण फिर कि तू ईक्टर की निन्दा करता है इस सिये कि में ने कहा में ईश्वर का पुत्र हू॥ ३९। की मे अपने पिता के कार्य नहीं करता हूं तो मेरी प्रतीति मत करो ॥ ३८। परन्तु जो मै करता हू तो यदि मेरी प्रतीति न करा ताभी उन कार्यी की प्रतीति करा इस लिये कि तुम जाना थीर विक्वास करा कि पिता मुक्त में है श्रीर में उस में हूं॥

३९। तव उन्दा ने फिर उसे पकड़ने चादा परन्तु यह उन के हाघ से निकल गया ॥ ४० । श्रीर फिर यर्दन के उस पार उस स्थान पर गया जद्दां योदन परिले वर्षातसमा देता था श्रीर वर्दा रहा॥ ४१। श्रीर बहुत लेगा उस पास आये श्रीर वेंाले योद्देन ने ती कीर्इ आश्वर्ण कर्मा नदीं किया परन्तु जी कुछ योदन ने इस के विषय में कदा से सब सच था॥ ४२। थ्रीर बद्दां बद्दुती ने उसं पर विकास किया॥

११ इ लियाजर नाम वैधनिया का धर्मात मरियम थै।र

उस की बरिन मर्था के गांव का एक मनुष्य रोगी था॥ २। मरियम बदी घी जिस ने प्रमुपर सुगंध तेल लगाया थार उस के चरखों की अपने वालों से पोंका थीर उस का भाई इलियाजर या जी रागी था॥ ३। से। दोनां विद्यती ने यीशु की कदला भेजा कि दे प्रभु देखिये जिसे आप प्यार करते दे सा रागी है ॥ ४ । यह सुनके योशु ने कहा यह राग मृत्यु के लिये नहीं परन्तु ईप्रकर की महिमा के लिये है कि ईक्टर के पुत्र की महिमा उस के द्वारा से प्रगट किई काय ॥ ५ । यीशु मर्था की खीर उस की बहिन का श्रीर इलियाजर का प्यार करता था॥

६। सब उस ने सुना कि इतियानर रागी है तव जिस स्थान में वह था उस स्थान में दो दिन थ्रीर रहा॥ ९। तब इस के पीड़े उस ने शियों से

ग्राप की, पत्थरवाष्ट्र किया चाहते थे थे।र ग्राप क्या फिर वहां जाते हैं॥ ए। यीग्रु ने उत्तर दिया क्या दिन की बारह घड़ी नहीं हैं. यदि कोई दिन की चले तो ठोकर नहीं खाता है क्योंकि वह इस जगत का राजियाला देखता है ॥ १०। परन्तु यदि क्रीर्ड रात को चले तो ठोकर खाना है क्योंकि चित्रवाला उस में नहीं है। ११। उस ने यह खाते कहीं खीर इस-के पीके उन से बाला एमारा मित्र इलियाजर के। गया है परन्तु में उसे जगाने की जाता हू॥ १२। उस की जिप्यों ने कहा दे प्रमु जी यह सी गया है तो खंगा हो जायगा ॥ १३ । यीश ने उस की मृत्य के विषय में कहा परन्तु उन्हों ने समक्ता कि इस ने नींद में से जाने के विषय में कहा ॥ १४। है॥ १५। श्रीर तुम्हारे लिये मे ग्रानन्द करता हू कि मैं वहां नहीं था जिस्ते तुम विक्वास करो . परन्तु आस्रो इम उस पास चर्ने ॥ १६ । तव चीमा ने जो दिद्रम कहावता है अपने स्गी शिप्यों से कहा कि आयो इस भी उस की संग्र सरने की जायें॥ १९। से जब योग्र आया तब उस ने यही पाया कि इतियाकर की कवर में चार दिन ही चुके॥

१८। वैद्यनिया विद्यालीम के निकट अर्थात कीय रक दूर था॥ १९। श्रीर बहुत से पिट्टवी से।ग मर्था थीर मरियम के पास आये थे कि उन के भाई के विषय में उन की शांति देवें ॥ २०। से मर्था ने जय मुना कि यीग्र प्राता है तव जाके उस से मैंट किई परन्तु मरियम घर में बैठी रही ॥ २१। मर्था ने योशु से कहा है प्रभु की खाप यहाँ होते तो मेरा भाई नहीं भरता ॥ २२ । परन्तु मे जानती हूं कि याय भी जो अंक आप ईश्वर से मांग्रे ईश्वर याप की देगा॥ १३ । यीशु ने उस से कहा तेरा भाई जी उठेश ॥ २४,। मर्था ने उस से कहा में जानती ष्ट्र कि दिक पेनस्त्यान में वह जी उठेगा ॥ २५ -। योग्रुने उस से कहा में ही पुनकत्थान श्रीर वाय तामी जीयेगा में रहै। श्रीर जी कोई जीवता

शिष्यों ने उस से कहा है गुरु पिहूदी लेगा श्राभी | दें। स्नीर मुक्त पर विश्वास करे से। क्सी नहीं मरेगा . क्या तू इस वात का विक्वास करती है ॥ २७। वह उस से बोली दां प्रभु में ने विश्वास किया दें कि ईच्छर का पुत्र खोष्ट्र जी जगत से ग्रानेवाला घा से। आप ही हैं॥ २८। यह कहके यह चली गई थीर अपनी व्यक्ति मरियम की खुपके से बुलाके कटा गुरु ग्राये दें ग्रीर तुक्ते, व्रुलाते दे ॥ २९ । मरियम जब उस ने हना तब शीघ्र उठके यीश पास खाई॥ ३०। योशु खर्व लीं गांव में नहीं खाया था परन्तु उसी स्थान में था जहां सर्था ने उस से मेंट किई॥ ३१। जो यिदूदी लोग मरियम की संग घर में घे ं। श्रीर उस की शांति देते श्रे से जब उसे देखा कि वह ग्रीघ्र चठके, वाहर गई तय यह कहके उस के पीके देा लिये कि वह कवर पर जाती है कि वहां तब योशु ने उन से खोलके कहा इतियाजर मर गया रोबे ॥ ३२। जब मरियम वहां पहुची जहां योशु घा तव उसे देखको उस की पांठी पड़ी छीर उस से बोली हे प्रभू की आप यहां दाते तो मेरा भाई नहीं मरता ॥ ३३ँ। जब योगु ने उसे राते छुए खीर जी यिहूदी लाग उस के। सग आये उन्हें भी राते हुए देखा तव प्रात्मा में विकल हुप्या थीर घबराया ॥ ३४। ग्रीर कहा तुम ने उसे कहा रखा है. वे उस से ब्रासे दे प्रभु खाके देखिये ॥ ३४ । यीशु रीया ॥ ३६। तब यिह दियों ने कहा देखे। यह उसे कैसा प्यार करता था॥ ३७। परन्तु उन में से कितनी ने कदा क्या यद जिस ने अधे की आंखें खालों यह भी न कर सकता कि यद मनुष्य नहीं मरता॥ ३,८ । यीशु व्यपने में फिर विकल दीके कवर पर श्राया . वह मुका भी श्रीर एक पत्थर उस पर धरा था॥ ३९। योशुने कता पत्थर को सरकास्रो. उस मरे हुए की बहिन मर्था उस से बोली है प्रमु वद ती अब वसाता है क्योंकि उस की चार दिन हुए हैं।। ४०। योशुने उस से कहा क्या मै ने तुक्र ये न कहा कि चो तू विश्वास करे ता ईश्वर की महिमा की देखेगी॥

४१। तव जहां वह मृतक पडा था यहां है बीवन हू. जो मुक्त पर विकारतास करे से। यदि मर उन्हों ने पत्थर को। सरकाया ग्रीर योशु ने कपर दृष्टि कर कहा है पिता में तेरा धन्य मानता हू कि पास खरे हैं उन के कारण में ने यह कहा कि है विश्वास करें, कि तू ने मुम्ने भेजा ॥ ४३ । यह वार्त कदके उस ने बहु ग्रव्द से पुकारा कि है इलियानर बाहर था॥ ४४। तब बदः मृतक चहुर से दाध पांच बांधे हुए बाहर खाया खार उस का मुंद खंगोकों में सपेटा हुआ था . यीशु ने उन से कहा उसे खोला थार जाने दो ॥

था से उन्दें से कप्त दिया ॥ ४९ । इस पर प्रधान याजको भार फरीशियों ने सभा एकट्टी करके कदा इम क्या करते हैं . यह मनुष्य तो बहुत स्नाश्चर्य कर्मा करता है।। ४८। जो इस उसे यूँ क्वोड़ देखें ेता सब लाग उस पर विद्यास करेंगे श्रीर रामी लाग व्याके इमारे स्थान थीर लोग को भी उठा देंगे॥ ४९ । तब उन में से कियामा नाम एक जन जी उस व्यरस का मद्दायासक था उन से वाला तुम लाग बाह नहीं जानते हो। "५०। श्रीर यह विचार भी नहीं। करते दो कि दमारे लिये याच्छा दै कि लोगों के लिये एक मनुष्य मरे श्रीर यह संपूर्ण लेशा नाश न हीवे॥ ५९। यह बात वह बाप से नहीं वाला परन्तु उस वरस का मदायालक दीके अविष्यद्वावर्ध से कहा कि योश उन लेगो। के लिये मरने पर था॥ ५२। कीर केवल उन लेगों। की लिये नहीं परन्तु इस लिये भी कि ईग्छर के सन्तानी की जी तितर वितर दृश हैं एक में गकट्टे करे ॥ ५३। सा उसी दिन से उन्हों ने चर्चे द्वात करने की भाषस में विचार किया ॥ ५४। इस लिये योशु प्रगट दीको विदूदियों के बीच में थीर नही फिरा परन्तु वर्हा से जगल के निकट के देश में इफ़र्इम नाम एक नगर की गया श्रीर अपने शिष्यों के संग वहां रहा ॥ ५५ । यिष्ट्रदियों का योश पर विश्वास किया ॥ निम्तार पर्ळा निकट था श्रीर बहुत साग अपने तई

तू ने मेरी मुनी है ॥ ४२। ग्रीर में जानता था कि | विश्वणलीम की गये ॥ ५६। उन्हों ने योशु की ठूंठा तू यदा मेरी सुनता है परन्तु को बहुत लोग ग्रास- श्रीर मन्दिर में खडे हुए श्रापस में कहा तुम बया सममते ही क्या वह पर्व्य में नहीं खावेगा ॥ ५७। श्रीर प्रधान यासकों श्रीर फरीशियों ने भी आसा दिई थी कि यदि कोई जाने कि योश करां है ता व्यतावे इस लिये कि वे उसे पकड़ी।

१२ निस्तार पर्व्य के क' दिन खारी योश स्वैधनिया में आया ४५। तब बहुत से विदूदी सोगों ने को मरियम जिद्दी इंकियाकर था की मर गया था जिसे उस ने के पास आये थे यह की यीश ने किया था देखकें मृतकों में से स्टाया था ॥ २ । वहां उन्दों ने स्स इस पर विश्वास किया ॥ ४६ । परन्तु उन में से कें लिये वियारी बनाई श्रीर मर्था ने सेवा किई श्रीर कितनों ने फरीशियों के पार्च जाके जो योशुने किया दिलयाजर योशु के सम बैठनेहारी में से एक था। ३। तब मरियम ने आध चेर जटामांसी का बहु-मूल्य सुर्गध तेल लेके योशु के चरणें पर लगाया थीर उस के चरणों की अपने वालों से पेंका थीर तेल के मुगंध में घर भर गया ॥ ४। इस पर उस के शियों में से शिमान का पुत्र यिच्दा इस्करियोती नाम एक शिष्य जो उसे पकडवाने पर था बीला॥ प्राथ स्थाध तेल क्यों नहीं तीन सा स्किया पर घेचा गया थ्रीर कगालें की दिया गया ॥ ६ । यह यद बात इस लिये नहीं बीला कि बद कगालें की चिन्ता करता था परन्तु इस लिये कि वह चीर था थीर घैली रखता था थीर जी उस में हाला जाता से। उठा लेता था॥ ९। योशुने कदा स्त्री की। रहने दे. उस ने मेरे गासे जाने के दिन के लिये यद रखा है॥ ६। कंगाल लोग सुम्हारे सग सदा रहते हैं परन्तु में तुम्हारे मता यदा नहीं रहूता ॥

ए। यिट्टियों में से बहुत लोगों ने जाना कि यीश वदां दें ग्रीर वे केवल योशु के कारण नहीं परन्तु इलियाजर की देखने के लिये भी खाये जिसे उस ने मृतकों में से उठाया था॥ १०। तव प्रधान याजकों ने दलियातर की भी मार डालने का बिचार किया॥ ११। क्योंकि बहुत यिद्दियों ने उस के कारण जाके

१२। दूसरे दिन बहुत लोग जो पर्क्य में ग्याये शुद्ध करने की निस्तार पर्ळा के आगे देश में से चे खब सन्दें ने सुना कि योश यिक्शलीम में आता

है॥ १३। तब खज़रीं के पत्ते लेके उस से मिलने लिये इस घड़ी लें आया हू ॥ २८। है पिता अपने की निकले और पुकारने लगे कि जय जय धन्य नाम की महिमा प्रगट कर तब यह आकाणवाणी है। १४। योग्न एक गदद्दी के बच्चे का पाके उस पर बैठा ॥ १५ । नैसा लिखा है कि हे सियोन की पुत्री मत डर देख तेरा राजा गददी के बच्चे पर बैठा हुआ स्नाता है ॥ १६। यह वाते उस के शियों ने पहिले नही समभी परन्तु जय योशु की महिमा प्रगट हुई तब उन्हों ने स्मरण किया कि यह बाते चस के विषय में लिखी दुई थीं ग्रीर कि उन्दें। ने कवर में से बुलाया श्रीर उस के। मृतकों मे से उठाया॥ १८। लोग इसी कारण उस में आ मिले भी कि . चन्दों ने सुना कि उस ने यह खाश्चर्य कर्मी किया था॥ १९ । तब फरीशियों ने आपस में कदा वया तुम देखते हो कि तुम से कुछ वन नही पहता. देखी ससार उस की पीछे गया है॥

उन्दों में से कितने यूनानी लेगा थे॥ २१। उन्दों ने गालील के बैतसैंदा नगर के रहनेहारे फिलिय के पास स्त्राक्षे उस से विन्ती किर्ड कि है प्रभु इम यीग्रु को देखने चाहते है। २२। फिलिय ने याकी खड़िय से कहा और फिर अद्रिय और फिलिय ने योशु से कदा॥ १३ । योशुने उन की उत्तर दिया कि मनुष्य के पुत्र की महिमा के प्रगट दोने की घडी ग्रा पहुंची है ॥ २४ । में तुम से सच सच कहता हू याँद मेंहू का दाना भूमि में पडकों सर न जाय तो वह अकेला रहता है परन्तु जो मर जाय तो बहुत फल फलता है। २४। जो अपने प्राय को प्यार करे थे। उसे खोळेगा थीर जा इस जगत में अपने प्राय की अप्रिय जाने सा श्रनन्त जीवन लें चस की रक्षा करेगा॥ २६ । यदि रष्ट्रगा तर्रा मेरा सेवक भी रद्देगा . यदि कोई मेरी

इस्रायेल का राजा जो परमेश्वर के नाम से आता हुई कि मै ने उस की महिमा प्राट किई है श्रीर फिर प्रगट कश्या ॥ २० । तय की लाग खडे दुग सुनते थे उन्दे। ने कहा कि मेघ गर्जा . श्रीरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उस में वाला ॥ ३०। इस पर यीश् ने कदा यद अव्द मेरे लिये नही परन्तु सुम्हारे लिये षुषा ॥ ३१। ष्रव इस जगत का विचार दोता है . श्रव इर जंगत का ग्रध्यव बाहर निकाला जायगा॥ ३२। ग्रीर में यदि पृथियी पर से कचा किया जाक चस से यह किया था॥ १९। जो लोग चस के सग तो सभी की अपनी स्रोर खींचूगा॥ ३३। यह कहने थे उन्हों ने साक्षी दिई कि उस ने द्वालयाजर की में उस ने पता दिया कि वह कैसी मृत्यु से मरने पर था॥ ३४ । लोगों ने उस की उत्तर दिया कि इम ने व्यवस्था से से सुना है कि खीष्ट सदा ली रदेगा . तू क्योंकर कदता है कि मनुष्य के पुत्र की कचा किया जाना दीगा . यह मनुष्य का पुत्र कीन है। ३५। योशुने उन से कहा र जियाला प्रय घोड़ी वेर सुम्दारे साथ है . जव ली उजियाला मिलता है २०। जो लोग पर्ट्य में भजन करने को आये तव ली चला न है। कि अधकार तुम्हें घेरे . जी ग्रंधकार में चलता है सा नहीं जानता में कहां जाता ष्ट्र ॥ ३६ । जब सों रोजयाला मिलता दै राजयाले पर विज्ञास करे। कि तुम ज्योति के सन्तान द्वीस्त्री . यह द्याते कदके योशु चला गया और उन से किया रहा ॥

३७। परन्तु यद्योप उस ने उन को साम्ने इतने थाश्चर्यं कर्मा किये चे ताभी उन्हों, ने उस पर विक्वास न किया॥ ३८। कि यिशैयाद भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा देवि जो उस ने कटा कि दे परमेश्वर किस ने इमारे समाचार का विकास किया है और परमेक्टर की भुजा किस पर प्रगट किई गई है। ३ ए। इस कारण वे विकयास न कर सके क्योंकि यिशैयाद ने फिर कदा॥ ४०। उस ने उन को नेत्र श्रंधे श्रीर उन का मन कठीर किया है ऐसा न दी कोर्ड मेरी सेवा करे तो मेरे पीहे दो लेवे श्रीर जहां में कि वे नेत्रों से देखें श्रीर मन से व्रूफों श्रीर फिर जावें थ्रीर में उन्हें चमा क्रया ४९। जब यिशैयाद ने में बाकरे तो पिता उस का स्रादर करेगा॥ २७। उस का रेश्वर्य्य देखा स्त्रीर उस के विषय में बीला ष्यव मेरा मन व्याकुल हुआ है थीर मे प्या कटू. तब उस ने यह खातें कही ॥ ४२। पर ताभी प्रधानीं दे पिता मुक्ते इस घडी से क्षचा , परन्तु में इसी में से भी बहुतों ने उस पर विश्वास किया परन्तु

लगती भी ॥

४४। यीशु ने पुकारके कहा जो सुक्त पर विश्वास करता है से मुभ पर नही परन्तु मेरे भेजनेहारे पर विश्वास करता है ॥ ४४ । यौर के। मुक्ते देखता दै सा मेरे भेजनेटारे की देखता है। ४६ । में जगत में क्योति सा याया हूं कि को कोई मुक्त पर विज्वास करे सा अधकार में न रहे॥ ४७। बीर यदि कोई मेरी वाते सुनके विश्वास न करे तो मै उसे दण्ड के याग्य नहीं ठटराता हू क्योंकि में बगत के दख्ड के ठतराने की नहीं परन्तु जगत का त्राण करने का आया हू॥ ४८। वा मुके तुट्छ जाने थीर मेरी याती ग्रदण न करे एक उस की दश्ह की याग्य ठद्दरानेदारा है - जा घचन म ने कहा है बहा पिछले दिन में उसे दर्ख के पार्य ठइरावेशा ॥ ४९। क्योंकि म ने खपनी खार से बात नहीं किई है परन्तु पिता . ने विम ने मुक्ते भेबा श्राप ही मुक्ते श्राचा दिई है कि मै ध्वा कटू कीर ध्वा बोलू॥ ५०। श्रारमे बानता हू कि उस की श्राचा श्रनमा जीवन दे इस सियं में बी यासता टूचे। सैसा पिताने मुक्त से कहा दे बैसा दी बोलता हू॥

फरोग्नियों के कारण नहीं मान लिया न दे। कि व समा | लगा थार जिस थंगी है से उस की कमर वधी थी में में निकाले जार्ये ॥ ४३ । क्योंकि मनुष्या की उस से पेंक्ने लगा ॥ ६ । तब बढ शिमीन पितर के प्रशंसा उन की ईक्टर की अशसा से आधिक प्रिय पास आया . उस ने उस से कहा है प्रमुख्या आप मेरे पांछ धोते है ॥ ७। योशु ने उस की उत्तर दिया कि जो में करता हू सा तू अब नहीं जानता है परन्तु दस के पोहे जानेगा॥ दै। पितर ने उस से कदा श्राप मेरे पांच कभी न धोइपेगा . यीशु ने उस की उत्तर दिया कि जो मै तुर्भ न धोर्ज तो मेरे चंग तेरा कुछ प्रश्र नहीं है॥ एँ। शिमीन पितर ने उस से कदा है प्रभु केवल मेरे पांच नहीं परन्तु मेरे हाथ थ्रीर सिर भी धोइये॥ १०। योशु ने उस से कहा की नदाया है उस की पांच धीने विना थीर कुछ शायायक नहीं है परन्तु वह सपूर्य शुद्ध है श्रीर तुम लोग शुद्ध हो परन्तु सब नहीं ॥ ११। वह तो सपने पकड़वानेटारे की जानता या दूस लिये उसने कहा तुम सब शुद्ध नहीं दे।॥

१२। जय उस ने उन के पात्र धाके अपने कपड़े से लिये घे तब फिर बैठके उन्दे। से कहा बबा तुम जानते दें। कि मै ने तुम से क्या किया है॥ १३। तुम मुभे दे गुर कार दे प्रभु पुकारते दे। श्रीर तुम थ्रच्छा कदतें दा क्योंकि में यही हू॥ १४ । सा यदि में ने प्रभु और गुरु देशक तुम्दारे पाय धोये दे ती तुम्दे भी एक दूसरे के पांच धोना उचित है। १५ । च्योंकि में ने तुम की नूना दिया है कि जैसा १३. निस्तार पर्व्य के आगे योगु ने में ने तुम से किया है तुम भी बैसा करें।॥ १६। में तुम से सच सच कहता हू दास अपने स्वामों से बड़ा पदुची है कि में इस जगत में से पिता के पास जाऊ नहीं खीर न प्रोरेत खपने भेजनेदारे से घड़ा है। थीर उस ने प्रपने निज लोगी की जी जगत में थे १७। जी तुम यह यात जानते ही यदि उन पर प्यार करके उन्हें ख़ग्त लें। प्यार किया ॥ २ । ख़ार चला ता धन्य हो ॥ १८ । में तुम सभी के विषय वियारी के समय में जब शैतान शिमीन के पुत्र में नहीं कहता हूं . जिन्हें में ने चुना है उन्हें में यिटूदा इस्करियाती के मन में उसे पक्षड्याने का मत जानता हूं . परन्तु यद इस लिये हैं कि धर्म्मपुस्तक क्षाल चुका था। ३। तय योगु यद जानके कि पिता का यचन पूरा द्वीव कि जो मेरे संग राटी खाता में सब फुड़ मेरे हाथों में दिया है थार कि में ईश्वर है उस ने मेरे विक्द्व खपनी लात उठाई है। १९। मे की ग्रोर से निकल ग्राया थार ईश्वर के पास जाता थाव से इस की दोने के भागे तुम से कहता हू कि हू ॥ हू । वियारी से उठा थार ज्याने कपड़े रख जव वह हो जाय तब तुम विश्वास करो कि मै दिये ग्रीर ग्रंगोका लेके ग्रपनी कमर वाधी॥ ५। घटी हू॥ २०। मे तुम से सच सच कहता हू कि तय पात्र में जल डालके यह शिष्यों के पांच होने जिस किसी की मैं भेडू-उस की जी ग्रहण करता है

से मुक्ते ग्रहण करता है श्रीर की मुक्ते ग्रहण करता | है से मेरे भेजनेहारे की ग्रहण करता है ॥

२१। यद वार्ते कदके योगु खास्मा मे व्याकुल गुग्रा थीर साकी देके बोला में तुम से सच संच कदता द्वांक तुझ में से एक मुभी पजड्वायगा॥ २२। इस पर शिष्य लोग यह सक्षेष्ठ करते हुए कि वह किस के विषय में वालता है एक दूसरे को ग्रीर ताकने लगे ॥ २३ । परन्तु योशु के शियों में से म्क जिसे यीशु प्यार करता था उस की गोद म बैठा हुआ या॥ १४। से शिमीन पितरने उस की धैन किया कि पूक्तिये कीन है जिस के विषय में श्राप वालते है ॥ २५ । तब उस ने योशु की कार्ता पर वठगको उस से कहा है प्रभु कौन है ॥ २६ । योग् ने उत्तर दिया बद्दी है जिस की मै यह राष्ट्री का टुकड़ा डुबोके देकगा . थ्रीर उस ने टुकड़ा डुवोके शिमोन के पुत्र यिदूदा इस्करियाती की दिया॥ रें । उसी समय में दुकड़ा लेने के पोके गैतान उस मे पैठ गया . तब योगुने उस से कहा जी तूकरता है से बहुत शीघ्र कर ॥ २८। परन्तु बैठनेदारा मे चे किसो ने न जाना कि उस ने किस कारण यह वात उस से कही ॥ २९ । व्योक्ति यिहूदा घैली जा रखता या इस लिये कितना ने समका कि योशु ने **उस से कदा पर्ध्व के** लिये जी दमे श्रावश्यक हैं सी मोल ले श्राथवा कागाली की कुछ दे॥ ३०। से टुकडा लेने के पोसे वह तुरक्त वादर गया व उस समय रात यो ॥

३१। जब यह बादर गया था तब योशु ने कहा खब मनुष्य के पुत्र की महिमा प्रगट होतो है और ईश्वर हों महिमा उस के द्वारा प्रगट होतो है ॥ ३२। जो श्रेयवर की महिमा उसके द्वारा प्रगट होती है तो ईश्वर भी अपनी खार से उस की महिमा प्रगट करेगा छीर तुरना उसे प्रगट करेगा ॥३३। है वालको में खब थोड़ी व्या शुम्हारे साथ हूं. तुम मुक्ते कूछेगों छीर जैसा में ने यिहाँ हों से कहा कि जहां में जाता हू तहा तुम नहीं था सकते हो तैसा में खब तुम से भी कहता हू ॥ ३४। में तुम्हें सक नई खादा हेता हू कि एक दूसरे को प्यार करें। जैसा में ने तुम्हें प्यार किया

है तैसा तुम भी एक दूसरे की प्यार करो ॥ ३५ । जा तुम खापस में प्यार करी ती इसी में मय सीमा जानेंगे कि तुम मेरे शिष्प हो ॥

३६। शिमोन पितर ने उस से कहा है प्रमुखाय कहा जाते हैं. योशु ने उस की उत्तर दिया कि जहां में जाता हूं तहां हूं खब मेरे पीके नहीं था सकता है परन्तु इस के उपरान्त हूं मेरे पीके बाटांगा। ३९। पितर ने उस से कहा है प्रभु में क्या नहीं खब आप के पीके था सकता हूं में खाप के लिये खपना प्राण देका। ॥३८। योशु ने उस की उत्तर दिया क्या तू मेरे लिये खपना प्राण होगा. में तुम्ह से सच सच कहता हू कि जब ली हूं तीन बार मुक्ह से न मुकरे तब ली मुंगी न वीलेगा।

१४. नुम्हारा मन व्याकुल न छार्थ.
ईंग्रवर पर विश्वाम करें।
धार मुक्त पर विश्वाम करें। । ने । मेरे पिता के
घर में बहुत से रहने के स्थान है नहीं तो म तुम से कहता. में तुम्हारे लिये म्यान तथार करने जाता
हू ॥ ३ । धार जा में जाको तुम्हारे लिये स्थान तथार कब तो फिर खाके तुम्ह खपने यहा ले जाऊगा किं जहां में रहू तहां तुम भी रहा ॥ ४ । धार म कहां जाता हू से तुम जानते हो थीर मार्ग की जानते हो ॥

प । धोमा ने उस से कहा है प्रभु आप कर्षा जाते हैं थो रम नहीं जानते हैं थीर मार्ग की एम क्योंकर जान सकी हैं। योशु ने उस से करा में ही मार्ग थीं। स्वाय थीं। जीवन हूं . विना मेरे द्वारा सं कोई पिता यास नहीं पहुंचता हैं॥ ९। जी तुम मुक्ते जानते ती मेरे पिता को भी जानते लीर अब स तुम उस की जानते ही है।

प्राणितिय ने उस से कहा है प्रभु पिता की एमें दिखाइये तो हमारे लिये यही खहुत हैं ॥ ए। योगु ने उस से कहा है फिलिय में इतने दिन से तुम्दारे स्वा हू थीर बना तू ने मुक्ते नदी जाना है. जिस ने मुक्ते देखा है उस ने पिता की देखा है थीर तू खोंकर कहता है कि पिता की हमें दिखाइये॥ १०। क्या तू प्रतीति नही करता है कि में पिता में

-पर नीचे से उस के सास्हने श्रीर ज्ञोड के पास स्पोद् के काठे हुए पहुके के कपर लगाई ॥ २०। -तब उन्दों ने चपरास को उस की कड़ियों के द्वारा स्पोद् की कड़ियों में नीले फीते से ऐसा बांधा कि -बह स्पोद् के काठ़े दुए पहुके, के कपर रहे श्रीर सपरास स्पोद् से पाला न दोने पास, बैसे कि ग्रीता ने मूसा की याचा दिई भी॥

२२। फिर रपोद् का खागा सम्पूर्ण नीले रंग का धनाया गया ॥ २३। खीर उस की यनायट रेसी हुई कि उस के बीच बखतर के केंद्र के समान रक केंद्र बना चीर केंद्र की चारों खोर एक कीर धनी कि वह फटने न पार ॥ २४। खीर उन्दें ने उस के न'चेवाले घेरे में नीले बैजनी खीर लाही रंग के कपड़े के खनार धनाये ॥ २५। खीर उन्दें ने चोखे सेले की घटियां भी बनाकर धारों के नीचेवाले घेरे की चारा खोर खनारों के बीच बीच काराई, २६। अर्थात् बागे के नीचेवाले घेरे की चारा खोर खनारों के बीच बीच कार्रा खोर रक सेले की घटी खीर एक खनार लगाया फिर रक सेले की घटी खीर एक खनार लगाया गया कि उन्दें पहिने हुए सेवा टहल करे, जैसे कि यहावा ने मुसा की खाचा दिई घी॥

स्था फिर उन्दों ने हास्न श्रीर उस के पुत्रों के लिये खुनी हुई सूक्ष्म सनी के कपडे की प्रारखे, क्ष्म सनी के कपडे की प्रारखे, क्ष्म सनी के कपडे की प्रारखे श्रीर सूक्ष्म सनी के कपडे की सुन्दर टीपियां श्रीर सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपडे की जांचियां, २९। श्रीर सूक्ष्म बटी हुई सनी के कपड़े की श्रीर नीले बेबनी श्रीर लाही रंग की कारचावी काम का फेटा स्वन सभी की बनाया, जैसे कि यहावा ने मूसा की खान्ना दिई थी।

- 30 । फिर उन्दों ने पश्चित्र मुकुट की पटरी की। चेखे सेने की बनाया है। तै कि कापे में बैसे ही उस में ये खतर हों। व्यर्थात् यहावा के लिये पश्चित्र ॥ ३९ । क्यार उन्हों ने उस में नीना फीता समाया जिस से बह सपर प्राम्ही पर कि जैसे कि यहावा ने मुसा की बाज़ा दिई भी ॥

३२ । से मिलाययाले तंत्र के ज़िवास का सब

काम निषट गया थै।र जिस जिस काम की पादा यदेग्या ने मूमा की दिई थी इसारसियों ने उसी के भनुसार किया ॥

३३। तब वे निवास की मुमा के पास से सामे षायात् ग्रंकहो तत्ततो घेडी यभी कुर्विया पादि सारे सामान समेत तंत्रू, ३४। श्रीर लाल रंग से रंगी हुई मेठीं की दालों का ग्रीदार श्रीर मूहसीं की खालों का ग्रोहार ग्रीर बीच का पदा, ३५। दरदें संदित साचीपत्र का संदूष्क ग्रीर प्रायशिवस का ककना ३६। सारे सामान समेत मेख पार भेट की राटी, ३०। सारे सामार्न सदित दीयट थ्रीर उस की मलायट के दीपक ग्रीर इवियाला देने के लिये तेल, ३८। साने की घेदी थीर श्राभिषेक का तेल बीर सुगधित घूप थीर तस्त्रू के द्वार का पर्दा, ३(। पीतल को ककरी डयहाँ थार सारे सामान समेत पीतल की घेदी श्रीर पाये समेत शैदी, 80। सभी थैंगर कुर्सियों समेत स्नागन के पर्दे बीर्र आंग्रान की द्वार का पदा और होरियां थीर ख़टे थीर मिलापवाले तब के निवास की सेवकाई का सारा सामान, ४९। पवित्रस्थान मे सेघा टइल कारी के लिये काठे द्वण धस्त्र थीर दादन याजक के पवित्र यस्त्र जीर उस के पुत्रों के यस्त्र जिन्हे पहिने इर वे याजक का काम करें॥ ४२। जो जी ग्राजा यद्दीवा ने मूचा की दि धे चन सब के श्रनुसार द्वाणिलयों ने यह सब काम किया॥ ४३। तब मूसा ने सारे काम पर ट्राष्ट्र करके देखा कि इन्टी ने प्रदेशवाकी व्याचाको व्यनुसार किया दे व्यार मुसा ने उन की याशीर्वाद दिया॥

(यद्दोषा की निवान के सह किये जाने च्रीर उन की प्रितिष्ठ। होने का यद्देन)

हुए। कि पहिला ने मूसा से कहा, २। पहिले महीने के पहिले दिन की तू मिलापवाले त्रं के निवास की खड़ा करा देना ॥ ३। थार उस में साकीपत्र के संदूक की रखन्कर बीचवाले पर्दे की खोट में करा देना ॥ १। भीर में को मीतर ले बाकर की कुट उस पर स्वाना है

ष्टू श्रीर पिता मुक्त में है . जो बाते में तुम से कहता | स्मा बास करेंगे ॥ २४ । जी मुक्ते प्यार नहीं करता ११। मेरी ही प्रतीति करी कि मै पिता, में हूं ग्रीर पिता सुभा में है मही तो कामी ही के कारण मेरी प्रतीति करी ॥ १२। मै तुम से सच सच कहता हूं कि जो सुभ पर विश्वास करे जी काम मै करता ष्ट्र उन्हे वह भी करेगा श्रीर इन से वड़े काम करेगा क्यों कि में श्रापने पिता को पास जाता हू॥ १३। श्रीर जी फुछ तुम मेरे नाम से मागागे सोहे में करा। इस लिये कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा प्रगट द्वाय ॥ १४ । जो तुम मेरे नाम से कुछ मागी तो मे चसे क्रव्या ॥

१४। जो तुम मुभे प्यार करते हो तो मेरी थाचाओं का पालन करा ॥ १६ । श्रीर मे पिता से भागूगा क्षीर वह तुम्हे दूसरा शातिदाता देशा कि वह सदा तुम्दारे सग रहे॥ १९। अर्थात् सत्यता का श्रात्मा जिसे ससार ग्रहण नही कर सकता है फ्योंकि यह उसे नहीं देखता है खीर न इसे जानता दै. परन्तु तुम उसे जानते देा क्योंकि यद तुम्हारे स्रा रहता है श्रीर तुम्हों से द्वागा॥ १८। से तुम्हें श्रनाथ नहीं होड़गा में तुम्हारे पास श्राक्तगा ॥ १९। श्रव घोडी बेर में ससार मुझे फिर नंही देखेंगा परन्तु तुम मुभे देखागे क्योंकि में जीता हूं तुम भी जी ग्रीगी॥ २०। उस दिन तुम जानागो कि मे श्रापने पिता मे हूं और तुम मुक्त में देा थीर में तुम में हू॥ २१। जा मेरी आज्ञाओं की पायी उन्हें पालन करता है वही है जो मुक्ते प्यार करता है और जो मुक्ते प्यार करता है से। मेरे पिता का प्यारा होगा थीर मे चसे प्यार कहाा थीर श्रपने तर्द उस पर प्रगट करूगा ॥

२२। तब इस्करियाती नही परन्तु दूसरे विदूदा ने उस से कहा है प्रभु आपे किस लिये अपने तर्द इमें पर प्रगट करेंगे और ससार पर नही ॥ २३। यीशु ने उस की उत्तर दिया यदि कीई मुक्ते प्यार करे

हूं से अपनी और से नहीं कहता हू परन्तु पिता है सो मेरी बात पालन नही करता है श्रीर जा बात जो मुक्त में रहता है घर्री इन कामा की करता है ॥ तुम मुनते हो से मेरी नहीं परन्तु पिता की है जिस ने मुक्ते भेजा॥ २५ । यह वार्त मे ने तुम्हारे सग रहते दुर तुम से अहीं है ॥ २६ । परन्तु शांतिदाता श्रधीत् पवित्र श्रात्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेनेगा वह तुम्हें सव कुरू सिखावेगा श्रीर सव कुरू जो मे ने सुम से कहा है सुम्हे स्मरण करावेगा॥ २०। मै तुम्हें शांति दे जाता हू में अपनी शांति तुम्हे देता हूं. जैसा जगत देता है तैसा में तुम्हें नहीं देता हू. तुम्हारा मन व्याकुल न होय श्रीर हर न जाय। २८। तुम ने सुना कि मै ने तुम से कहा में जाता ष्ट्र और तुम्हारे पास फिर बाकुगा . की तुम मुक्ते प्यार करते ते। मे ने जो कहा कि मै पिता पास जाता हूं इस से तुम श्रानन्द करते क्योंकि मेरा पिता मुक्त से वड़ा है ॥ २ए । ग्रीर में ने ग्रव इस के दोने के ग्रागे तुम से कहा है कि जब बह हो जाय तब तुम विष्टाचं करो ॥ ३०। में तुम्हारे मंग श्रीर बहुत वाते न केंगा क्योंकि इस जात का प्रध्यद श्राता है खीर सुक्त से उस का क्षुक नही है। ३१। परन्तु यद इस लिये है कि जगत जाने कि मै गैंपता की प्यार करता हू थै।र जैसा पिता ने मुक्ते थ्राचा दिई तैमा दी करता हू. उठा दम यदा से खर्ले॥

१५ में चच्ची दाखलता हूं श्रीर मेरा पिता कियान है ॥ १ । मुक्त में जो जो डाल नहीं फलती है वह उसे दूर करता है श्रीर जी ना डाल फलती है वह उसे शुद्ध करता है कि वह श्राधिक फल फले ॥ ३ । तुम तो उस बचन के गुग में ने तुम में कदा है शुद्ध दे। चुके ॥ 🞖 । तुम मुभ में रहे। श्रीर में तुम में . जैंचे डाल जो बह दाखलता मे न रहे तो खाप में फल नहीं फल मकती दैतैसे तुम भी जो सुक्त में न रहा तो नहीं फल सकते हो॥ ५। मै दाखलता हू तुम लोग डाले हा . चा मुभा में रहता है और मै उस में सा बहुत फल तो मेरी वात की पालन करेगा कीर मेरा पिता उसे फलता है क्योंकि मुक्त से ख़लग तुम कुछ नही कर प्यार फरेगा थीर इस उस पास कावेगे थीर उस के सिकते हो ॥ ६ । यदि की ई मुक्त से न रहे ती वह

जाती थ्रीर लेगा रेसी डार्ल यटारके ग्राग मे डालते हैं श्रीर वे जल जाती हैं॥ 9। जा तुम मुक्त मे रहा श्रीर मेरी बात तुम में रहे ते। जो जुक तुम्हारी इन्छा द्वाय से मांगा थार बह सुम्हारे लिये द्वा जायगा ॥ ८। तुम्हारे बहुत फल फलने में मेरे पिता की महिमा प्रगट दोती है श्रीर तुम मेरे शिष्य दीश्रीगी॥

ए। जैसा पिता ने सुक्त से प्रेम किया है तैसा मे ने तुम से प्रेम किया है . मेरे प्रेम मे रहा ॥ १०। तैसे में ने श्रपने पिता की श्राचाश्री की पालन किया है श्रीर उस के प्रेम में रहता हू तैसे तुम को मेरी याचायों का पालन करा ता मेरे प्रेम मे रहागे॥ ९१। मै ने यह वार्ते तुम से इस लिये कही है कि मेरा ग्रानन्द तुम्हो में रहे श्रीर तुम्हारा ग्रानन्द सपूर्य दे। जाय ॥ १२ । यह मेरी ख्राजा दे कि नैसा मैं ने तुम्दे प्यार किया है तैसा तुम एक दूसरे की प्यार करे। ॥ १३। इस से वहा प्रेम किसी का नही है कि कोई अपने नित्रीं के लिये अपना प्राय देवे ॥ १४ । तुम यदि सब काम करी जे। मै तुम्दे ग्राचा देता हू तो मेरे मित्र हो॥ १४। मे आगे की तुन्हें दास नहीं कहता हू क्योंकि दास नहीं जानता कि **उस का स्थामी क्या करता है परन्तु मै ने तुम्दी मित्र** कदा है क्योंकि मे ने जो श्रपने पिता से सुना है सी खब तुम्हे जनाया है ॥ १६ । तुम ने मुक्ते नहीं चुना परन्तु में ने तुम्हे चुना श्रीर तुम्हे ठएराया कि तुम जाके मल मला और तुम्हारा मल रहे थीर कि तुम मेरे नाम से जो जुङ पिता से भांगा वह तुम की देवे॥

९७। मै तुम्दैं इन वातो की ग्राचा देता टू इस लिये कि तुम एक दूसरे की प्यार करे।॥ १८। यदि ससार तुम से बैर करता है तुम जानते है। कि उन्दां ने तुम से पहिले मुक्त से बैर किया॥ १९८। जी तुम ससार की दीते तो ससार श्रापनीं की प्यार करता परन्तु तुम ससार के नहीं हो पर में ने तुम्हें ससार म से चुना है इसी लिये ससार तुम से बैर करता है।

रेसा फिका जाता बैसे डाल फिकी जाती श्रीर मूख | ने मुक्ते सताया है ती तुम्हें भी सतावेंगे जा मेरी वात को पालन किया है तो तुम्दारी भी पालन करेंगे॥ २१। परन्तु थे मेरे नाम के कारण तुम से यह सव करेंगे क्योंकि वे मेरे भेजनेदारे की नही जानते है।

२२। जो में न याता थीर उन में यात न करता ते। उन्दे पाप न दोता परन्तु श्रय उन्दे उन के पाप के लिये कोई बहाना नहीं है॥ २३। जो मुक्त से वैर करता है से मेरे पिता से भी वैर वारता है। २४। जो मै उन कामों को जो ग्रीर किसी ने नहीं किये दे उन्दों में न किये दोता ता उन्दे पाप न देशता परन्तु अव उन्देश ने देखके भी मुक्त से कीर मेरे पिता से भी थैर किया है ॥ २५। पर यह इस लिये है कि जा यचन उन्हा की व्यवस्था में लिखा क्षेकि उन्दे। ने मुक्त से स्रकारण दौर किया से। पूरा देवि ॥ २६ । परन्तु यातिदाता निसे म पिता की थोर से तुम्हारे पास भेजूजा प्रार्थात् सत्यता का श्रात्मा जो पिता की श्रीर से निकसता में खब क्रावेगा तब वह मेरे विषय में चानी देगा ॥ २०। थीर तुम भी साक्षी देख्रीग्रे खोकि तुम क्रारभ से मेरे स्मा रहे हो॥

१६ में ने तुम चेयह बात कही है कि तुम ठोकर न खावा ॥ २। वे तुम्हें सभा में से निकालेंगे छां बद समय स्नाता है जिस में जो कीर्इ तुम्दे मार डालेगा से सममेगा कि न र्इंग्वर की चेंया करता हू ॥ ३ । थीर वे तुम से इस लिये यद करेंगे कि उन्दों ने न पिता की न मुक्त की जाना है। ४। परन्तु में ने तुम से यह वार्त कही है कि जब यह समय ग्राघे तब तुम उन्हें स्मरण करो कि मै ने तुम से कद दिया . कीर मे तुम से यह वात थारम में न वोला क्योंकि में तुम्दारे सग था॥

**४। पर श्रव्य में श्रपने भेजनेहारे के पास जाता** ष्टू श्रीर तुम से से कोई नहीं मुक्त से पूकता है कि श्राप करों जाते है। ६। परन्तु में ने जो यह याते तुम से कही है इस लिये तुम्दारे मन श्रीक से भर गये २०। जो वचन में ने तुम से कहा कि दास आपने हैं ॥ ७। तीभी में तुम से सच वात कहता हू स्वामी से बड़ा ज़हीं है सी समर्ग्य करो . जी उन्हों तुम्हारे लिये अच्छा है कि में जाऊ स्पोकि की में न

द्यों में जाद तो उसे तुम्हारे पास भेड़ांगा ॥

८। थ्रीर वर जाके जगत की पाप के विषय मे धीर धर्म के विषय में खीर विचार के विषय में समकाविमा ॥ ९। पाप के विषय में यह कि वे सुक पर विकास नहीं करते हैं॥ १०। धर्मा के विषय में यह कि में अपने पिता पास जाता हू थीर तुम मुक्ते फिर नहीं देखेंगों ॥ ११। विचार के विषय में यह कि इस जात के अध्यक का विचार किया गया है।। १२। मुक्ते कीर भी बहुत कुछ तुम से कदना है परन्तु तुम श्रव नहीं घट सकते है। ॥ १३। पर घट चय आयेगा वर्षात् सत्यता का ग्रात्मा तय तुम्दें मारी चन्नाई तो मार्ग वतावेगा क्योकि यह अपनी खोर से नहीं करेगा परन्तु जे। क्षुड धुनेगा सा करेगा थै।र वह यानेवाली वार्त तुम से कह देगा ॥ १४ । यह मेरी महिमा प्रगट करेगा क्योंकि वह मेरी वात में से लेके तुम से कद देशा ॥ १५ । जो भुरू पिता का है सा-संय मेरा है इस लिये में ने कहाँ कि यह मेरी यात मे से लेके तुम ये कद देगा ॥

१६। घोड़ी वेर में तुम मुक्ते नही देखांगे थार फिर घाडी घर में मुक्ते डेरेन्रागे क्योंकि में पिता के पास जाता हूं॥ १९। तय उस के शिष्यों में से कोई कोई ग्रापस में वाले यह क्या है हो। वह इस से कदता है कि घोड़ी घेर में तुम मुझे नहीं देखीगी थीर फिर घोड़ी घेर में सुक्ते देखारों. थीर यह कि में पिता के पास जाता हू॥ १८। में। उन्हों ने यादा यद घोडी बेर की बात जी बद कहता है य्या है. इस नहीं जानते वह य्या कहता है॥ १९। यीशुने जाना कि वे मुक्त मे पूका चाहते हैं क्रीर उन में कदा मैं लें। बोला कि घोड़ी घेर में सुम मुर्भ नहीं देखेागे श्रीर फिर घोडी वेर में मुर्भ देखागे वया तुम इस के विषय में श्रापस में विचार करते दे। ॥ २०। मै तुम से सच सच कहता हूं कि तुम रीख्रीगे थार विलाप करेगो परन्तु संसार खा-नन्दित द्वारा . तुम्हें श्राक द्वारा परन्तु तुम्दारा श्रीक स्रानन्द हा जायगा ॥ २१ । स्त्री की बनने में शेका जीता है ॥

जाकं तो शांतिदाता तुम्हारे पास नहीं खायेगा परन्तु | होता है क्योंकि उस का समय खा पहुचा है परन्तु अब वह वालक जन चुकी तब जगत में एक मनुप्य के उत्पन्न होने के खानन्द के कारण खपने क्रेश की फिर स्मरण नहीं करती है।। २२। श्रीर तुम्हें तो श्रभी श्रोक द्याता है परन्तु में तुम्हें फिर देखूंगा श्रीर तुम्हारा मन खानान्दित दीगा श्रीर तुम्हारा श्रानन्द कोई तुम से क्षीन न लेगा॥ १३। ग्रीर उस दिन तुम मुक्त से कुछ नहीं प्रदेशों . में तुम से सव सव कदता ह जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे यद तुम की देशा॥ २४। श्रय की तुम ने मेरे नाम से कुछ नहीं सागा है. मांगी तो पास्रोगे कि तुम्हारा खानन्द सपूर्ण द्वाय ॥ २४ । मै ने यह बातें तुम से दृष्टान्तों में कही है परन्तु समय खाता है बिस में में तुम से द्रष्टान्ता में थीर नहीं कहुंगा परन्तु खोलके तुम्दै पिता के विषय में बताबगा ॥ र्दे। उस दिन तुम मेरे नाम से मांगागे थीर में तुम से नहीं कदता दू कि मैं तुम्हारे लिये पिता से प्रार्थना करता ॥ २७ । क्योंकि पिता स्नाप ही सुन्हें प्यार करता है इस लिये कि तुम ने मुक्ते प्यार किया है थीर यह विश्वास किया है कि में ईश्वर की स्नार से निकल श्राया॥ २८। में पिता की श्रीर से निकलके जगत में आया टू फिर जगत की छोड़के पिता पास जाता हूं॥ २९। उस के शिष्यों ने उस से कहा देखिये अब ती खाप खीलके कहते है थीर कुछ हृष्टान्त नही कदते है ॥ ३०। अब दर्मे ज्ञान हुआ कि आप सब सुरू जानते है थीर खाप की प्रयोजन नहीं कि की ई याप से पूछे . इस से इम विष्टास करते हैं कि ग्राप ईप्टर की ग्रार से निकल क्राये॥ ३१। योशुने उन की उत्तर दिया वया तुम ग्रय विश्वास करते हो ॥ ३२। देखी समय ग्राता है थेर स्रभी सामा है जिस में तुम सक तितर वितर द्दाक श्रपने श्रपने स्थान की जायोगी थीर मुक्ते स्रकेला छोडोगे. तीभी मै श्रकेला नहीं हूं ब्वोंकि पिता मेरे या है॥ ३३। मैं ने यह घाते तुम से कही हैं इस लिये कि मुक्त में तुम की आंति देाय . जगत में तुम्हें क्रेंग द्वारा परन्तु ढाढ़स घांधी में ने जरात की

प्रगट कर ॥

६ । जिन समुद्यो की तू ने जगत में से मुक्त की।

पर अधिकार दिया कि जिन्दे तू ने उस की दिया ने उन से बैर किया है क्यों कि जैसा में संसार का है उन सभी की वह अनग्त जीवन देवे ॥ ३ । और नहीं हू तैसे वे ससार के नहीं हैं ॥ १५ । में यह थ्यनन्त जीवन यह है कि वे तुभ की जो श्रद्धैत सत्य प्रार्थना नही करता हू कि तू उन्हें जगत में से ले र्हण्टर है थीर योश खीष्ट की जिसे तू ने भेजा है जा परन्तु यह कि तू उन्हें उस दुष्ट से वसा रख॥
पत्त्वानं ॥ ४। में ने पृथिकी पर तेरी महिमा प्रगट १६। जैसा में ससार का नहीं हूं तैसे वे संसार के किई है, जो काम तू ने मुक्ते करने की दिया से मैं नहीं हैं॥ १९। अपनी सञ्चाई से उन्हें पवित्र कर. ने पूरा किया है ॥ 🖁 । स्त्रीर स्त्रभी हे पिता तेरे तिरा बचन सञ्चार्ट है ॥ 📭 । जैसे तू ने मुक्ते जगत स्या जगत को दीने को आगो जी मेरी महिसा में भेजा तैरे में ने उन्हें भी जगत में भेजा है। घी उस महिमा से तू श्रपने स्रा मेरी महिमा १९९। श्रीर उन के लिये में श्रपने की पवित्र करता ष्ट्रं कि वे भी सञ्चार्ड से पवित्र किये जावे॥

२०। थ्रीर में क्षेत्रल इन के लिये नहीं परन्तु उन दिया है उन्हों पर मै ने तेरा नाम प्रगट किया है . की लिये भी जी इन के बचन के द्वारा से मुक्त पर वे तेरे थे थेर तू ने उन्हें मुभ की दिया थीर उन्हों विक्वास करेंगे प्रार्थना करता हू कि वे सब एक ने तेरे बचन की पालन किया है। 9। खब उन्हों होवे।। २१। जैसा तू दे पिता मुभ में है थीर में ने जान लिया है कि सब कुछ जो तू ने सुभा की तुम मे हू तैसे व भी हम मे एक हो व इस लिये कि दिया है तेरी थ्रार से है॥ ८। क्यों कि वह बातें जा जगत बिज्ञास करे कि तू ने मुक्ते भेजा॥ २२। तू ने मुक्त की दिई हैं मैं ने उन्दों की दिई हैं ग्रीर यह महिमा जी तू ने मुक्त की दिई है मै ने छन्दे। ने उन को ग्रुद्धण किया है थीर निश्चय जान उन की दिई है कि जैसे दम एक दें तैसे वे एक लिया है कि मै तेरी खोर से निकल काया थीर दीवे॥ २३। मै उन मे और तू मुक्त मे कि व एक विश्वास किया है कि तू ने मुस्से भेजा। ए। मै में सिंह देवि ग्रीर कि जगत जाने कि तू ने मुस्से चन्दें। को लिये प्रार्थना करता हूं. में संसार को लिये भेजा श्रीर जैसा मुभी प्यार किया तैसा उन्हें प्यार नहीं परन्तु जिन्दे तू ने मुक्त की दिया है उन्हीं की जिया है ॥ २४ । है पिता में चाहता हूं कि जहां लिये प्रार्थना करता हू कोंकि व तेरे है। १०। मै रहू तहां वे भी जिन्दे तू ने मुक्त को दिया है मेरे थीर की कुछ मेरा है की कब तेरा है थीर की तेरा वा रहे कि ये मेरी महिमा की देखें की तू ने मुक्त की है को मेरा है थीर मेरी महिमा उस मे प्रगट हुई हिई क्योंकि तू ने जगत की उत्पत्ति के आगे मुक्ते है ॥ ११ । में प्रव जगत में नहीं रहूगा परन्तु ये प्यार किया ॥ २५ । हे ध्रम्मी पिता ससार तुमी नहीं जगत में रहेगे थीर में तेरे पास थाता हू . हे पवित्र जानता है परन्तु में तुभी जानता हू थीर ये लोग जानते पिता जिन्हें तू ने मुझ की दिया है उन की अपने हैं कि तू ने मुझे भेजा ॥ २६ । थीर में ने तेरा नाम उन नाम में रक्षा कर कि जैसे इस एक हैं तैसे वे एक की जनाया है श्रीर जनावता कि यह प्यार जिस है। १२। जल में उन को संग्र जगत में था तथ से तू ने मुक्षे प्यार किया उन में रहे ग्रीर में उन ने तेरे नाम में उन की रचा किई . जिन्हें तू ने में रहूं॥

१८. यीशु यह बार्त कहके अपने शियो। के सम किहोन नासे के उस

पार निकल गया बद्दां एक बारी थी जिस में बद्द थीर उस के भिष्य गये॥ २। उस का पकदवानेदारा यिष्ट्रदा भी यह स्थान जानता था क्योंकि यीशु यारयार यहां यापने शिष्यो के संग गकट्टा दुया था। ३। तय यिट्टा पलटन की थीर प्रधान यासकी थ्री फरीणियों की खोर से प्यादें का लेके दीपकी थ्रीर मधाला थ्रीर इधियारी की लिये हुए घडा ग्राया॥ ४। **से प्रोश मय बात जा उस पर खानेवाली** बी जानको निक्तला थ्रीर उन से कटा तुम किस की कुँठते थे। । ४ । उन्दों ने उस की उत्तर दिया कि योगु नामरी को . योगु ने उन से कहा में टूं. श्रीर उस का प्रमङ्ग्यानेदारा यिहदा भी उन के सम खडा था॥ ६। ज्योंही उस ने उन से कहा में हुत्योंही वे पीके घटके भूमि पर गिर पहे॥ ७। तय उस ने फिर उन से यूका तुम किस की कृंक्ते दी . बे द्याले योशु नासरी को ॥ ८ । योशु ने उत्तर दिया मे ने तुम से कटा कि मैं ए से जो तुम मुक्ते दूं करते दे। तो इन्दें। को नाने देखी ॥ ए। यह इस लिये हुआ कि जी यचन इस ने कटा घा कि विन्दें तू ने मुक्त की दिया है उन में से मैं ने किसी की न खीया सी पूरा देवि॥ १०। जिमोन पितर के पास खड्ग था या उस ने उसे ध्रींचकी महायाज्य के दास की मारा थीर उस का दिना कान काट हाला . उस दास का नाम मलक या॥ १९। तव यीशु ने पितर से कदा श्रपना खडू काठी में रख . वा कटारा पिता ने मुक्त को दिया है वया में उसे न पीक ॥

१२। तय उस पलटन ने ग्रीर सहस्रपति ने ग्रीर यिहूदियों के प्यारी ने योशु की पकड़के यांधा॥ १३। श्रीर पहिले उसे इन्नम के पास ले गये क्योंकि कियाफा जी उस घरस का महायाजक या उस का यद समुर था॥ १४। कियाफा वट था जिस ने यिट्ट दियों की परामर्श दिया कि एक सनुष्य का एमारे लाग के लिये मरना अच्छा है॥

पीके हा लिये . यह शिष्य महायाजक का जान पदचान या खाँर यीशु के सग महायाजक के खंगने को भोतर गया ॥ १६ । घरन्तु पितर बाहर द्वार पर ख डा रहा से। दूसरा शिष्य जें। महायाजक का जान पदचान था टाइर गया खीर द्वारपालिन से कृदकी पितर को भीतर ले श्राया ॥ १७ । वह दासी श्रर्थात् द्वारपालिन पितर में बाली क्या तू भी इस मनुष्य के शिष्यों में से एक है. उस ने कहा मे नहीं हू॥ १८। दास और प्यादे लोग जाड़े के कारण कीयसे की बाग मुलगाके खड़े दुर तापते घे श्रीर पितर उन के सम खडा दी तापने लगा॥

१९। तय महायाजक ने योशु से इस के शियों के विषय में थीर उस के उपदेश के विषय में पूका ॥ २०। यीशुने उस की उत्तर दिया कि मै ने जगत से खोलके वाते किई मैं ने सभा के घर में श्रीर मन्दिर में जद्दां यिटूदी लेगा नित्य एकट्टे देति दें चदा उपदेश किया थीर गुप्त में कुरू नहीं कहा। २१। तू मुक्त से क्यो पुक्ता है . जिन्दों ने सुना उन्दी से पूक् ले कि मै ने उन से बया कहा . देख वे जानते दैं कि मै ने क्या कदा ॥ २२ । जय योशुने यद करातव प्यादों में से एक जी निकट खड़ा था उस की प्रपेड़ा भारके घोला वया हू मदायाजक को इस रीति से उत्तर देता है ॥ २३ । योशु ने उसे उत्तर दिया यदि में ने यूरा कहा तो उस यूराई, की माधी दे परन्तु यदि भला कदा ते। मुभे क्यों मारता है। २४ । इन्नस ने योग्र की बंधे हुए कियाफा मरायाजक के पास भेजा॥

२४। शिमान पितर खड़ा हुआ आग तापता था . तय उन्दें। ने उस से कहा वया तु भी उस के शिष्यों में से एक है. उस ने मुकरके कहा में नहीं हू॥ २६ । महायाचक के दाशें में से एक दास जी उस मनुष्य का क्तुटुम्ब घा जिस का कान पितर ने काट डाला बाला क्या में ने तुमें बारी में उस के संग न देखा॥ २७। पितर फिर मुकर गया खीर तुरन्त सुर्ग वाला ॥

६८। तथ भार दुका श्रीर वे यीशु की कियाफा १५। जिमोन पितर क्रीर दूसरा जिल्ल यीश को को पास से अध्यक्तभवन पर ले गये परन्तु वे स्नाप प्रध्यक्षमधन के भीतर नहीं गये इस लिये कि प्रशुद्ध न हों घरन्तु निस्तार पर्ध्य का भीजन खार्य ॥ रूए । से। पिलात उन पास निकल ग्राया ग्रीर कहा सुम इस मनुष्य पर बया दोष लगाते हें। ॥ ३० । उन्हों ने उस की। उत्तर दिया कि की। यह कुक्रमर्गी न हाता ती, हम उसे ग्राय के हाथ न सेंपते ॥ ३१ । पिलात ने उन से कहा तुम उस की। लेग्ना ग्रीर श्रपनी ध्यवस्था के श्रनुसार उस का विचार करें। . यिष्ट्रियों ने उस से कहा किसी की। बध करने का हमे ग्राधकार नहीं है ॥ ३२ । यह इस लिये दुग्रा कि योगु का ध्यवन जिसे कहने में उस ने पता दिया कि यह कैसी मृत्यु से मरने पर था पूरा होंग्रे॥

३३। तय पिलात फिर श्रध्यक्षभवन के भीतर गया थीर योशु की झुलाके उस से कहा का तू विष्टू-दियों का राजा है ॥ ३४ । योश ने उस को उत्तर दिया बढा आप अपनी छोर में यद बात कारते है श्राच्या ग्रीरी ने मेरे विषय में ग्राप में कही ॥ ३५। पिलात ने उत्तर दिया यण में यमूदी हु. तेरे छी लोगों ने श्रीर प्रधान याजकों ने तुंभी मेरे दार्थ म थीं या . हुने बबा किया है ॥ ३६ँ। बीगुने उत्तर दिया कि मेरा राज्य इस जगत का नहीं है. जे। मेरा राज्य इस जगत का दोता तो मेरे मेयक लक्ते जिस्ते में यिट्टियों के दाय में न सेंपा जाता . परन्तु प्रव मेरा राज्य यत् का नहीं है। ३९। पिलात ने उस से क्षद्रा फिर भी तूराजा है . योशु ने उत्तर दिया कि आप ठीक कदते दें को कि में राजा हू. में ने इस लिये जन्म लिया है खीर इस लिये जात में श्राया हू कि सत्य पर सात्ती दें क . की की ई सत्य की ग्रीर है से मेरा गट्ट धुनता है। ३८। पिलात ने उस से कदा सत्य यथा है खीर यह करको फिर विदूरियों के पास निकल गया और उन से कहा में उस में कुछ है। वहीं पाता हूं ॥ ३९। परन्तु तुम्हारी रह रीति है कि म निस्तार पट्य मे तुम्दारे लिये " क जन की छोड़ रें क से। वया तुम चादते दी कि से पुन्दारे लिये यिद्देदियों के राजा की छोड़ देवं ॥ ४०। तब सभी ने किर पुकारा कि इस की नहीं परन्तु धरव्या को , श्रीर बरव्या हाकू था।

र्ट. तथ पिलास ने बीशु की लेक उसे की है मारे ॥ २ । श्रीर वेग्डाकों ने कांटों का मुकुट गुन्यके उस के मिर पर रक्षा बीर उसे बैंबनी बस्त्र पश्चिराया ॥ ३ । श्रीर कद्या दे विद्वारों के राजा प्रकास श्रीर उसे चपेड़े मारे ॥

४। तब पिलात नै फिर बाहर निकलके लागी से करा देखा में उसे तुम्हारे पाम घादर साता ह कि तुम जाना कि में उस में कुछ दे। प्रनिधे पाता ष्ट्र ॥ ४ । सा योशु कांटी का मुक्ट भार येजनी यम्ब परिने एव बाहर निकला थार उस ने उन्दों से कहा देखा यही मनुष्य है। ६। जय प्रधान याजकी सौर प्यादों ने उसे देखा तय सन्टों ने पुकारा कि उसे कूण पर चढार्ये कृण पर चढ़ार्ये . पिलास ने उन में कदा तुम वने लेंके कृण पर चळाची व्योगिक से उस में दोप नदीं पाता हू ॥ ९ । विहुदियों ने उस को उत्तर दिया कि इमारी भी व्यवस्था है श्रीर धमारी व्यवस्था के अनुसार वह वध दीने के पाउप री योगिक उस ने खपने की ईंग्टर का प्रत्र कदा ॥ ८। जय पिलात ने यर यात मुनी तय थै। भी दर गया॥ ९ । ख्रीर फिर श्रध्यव्यभवन के भीतर गया थीर यीशु से बाला रूप कर्षा में हैं. परन्तु यीशु ने उस कें। उत्तर न दिया॥ १०। पिलात ने उस से कदा वया हू मुभ से नहीं द्यालता वया हू नहीं जानता है कि तुमी क्रूण पर चठाने का मुक्त की व्यधिकार है थीर तुभी क्रोड़ देने का मुभ की प्रधिकार है॥ ११। योगुने उत्तर दिया ली स्नाप की कपर से न दिया जाता तो आप की मुक्त पर कुछ प्रधिकार न दीता इस लिये जा मुझे खाप के राथ में पकड़वाता है उस की प्राधिक पाप है ॥ १२। इस में पिलात ने उस की क्रीड़ देने चाष्टा परन्तु विष्टृदियों ने पुकारके कदा जा जाप इस की होड़ देंग्र ती छाप कैंसर के मित्र नहीं हैं. जो कोई ग्रयने की राजा कहता है से। कैसर के छिन्द्व बोलता है॥ १३ । यह द्यात मुनके पिलात योशु का वादर लाया श्रीर जी स्थान चब्रुतरा परन्तु द्वीय भाषा म गवधा कदावता दै उस स्थान में बिचार खासन पर बैठा॥ १४।

निकट था. तब उस ने यिष्ट्रदियों से कहा देखे। तुम्दारा राक्षा॥ १५ । परन्तु उन्देग ने पुकारा कि ले बाग्रों ले बाग्रों उसे क्रूग्र पर चढ़ाग्रों. पिलात ने उन से कहा क्या में तुम्दारे राजा की क्रूब पर चठाउँगा . प्रधान याजकों ने उत्तर दिया कि कैसर को होड़ इमारा कोई राजा नहीं है॥ १६। तब चस ने यीशु की क्रूय पर चढाये जाने की उन्दों के ष्टाय मेंपा . तब व उसे पकड़के से गये॥

१९। थ्रीर योशु प्रपना क्रूय चठाये दुर चस स्थान को जो स्त्रीपड़ी का स्थान कहावता थ्रीर इलीय भाषा में गलगंधा कहावता है निकल गया॥ १८। वटा उन्हों ने उस की थार उस की संग दा भार मनुष्यों की क्रूशों पर चढाया एक की दधर खार रक को उधर थार बीच में योशुको ॥ १९ । थीर पिलात ने दोपपत्र लिखके क्रूग्र पर लगाया खीर लियी हुई बात यह घी योशु नासरी यिष्ट्रदियों का राजा॥ २०। यह देशपपत्र बहुत यिहूदियी ने पढा क्यों कि वह स्थान सहां यीशु क्रूग पर चड़ाया गया नगर के निकट था थीर पत्र इत्रोय थी यूनानीय थी रोमीय माया में लिखा हुखा घा ॥ २१ । तब यिद्र-दिया के प्रधान याजकों ने पिलात से कटा यिट्टियों का राजा मत लिखिये परन्तु यद कि उस ने कटा में यिदूदियों का राजा हू॥ २२। पिलात ने उत्तर दिया कि मै ने जो लिखा है सा लिखा है।

🔁 । जय याद्वाक्षीं ने यीशुक्ती क्रूण पर चढाया या तय उस के कपड़े लेके चार भाग किये दर एक याद्वा के लिये एक भाग . और खगा भी लिया परन्तु ग्राा विन सीग्रन क्रपर में नीचे ली विना दुग्रा था। २४। इस लिये उन्हा ने श्रापस में कहा हम इस की न फार्ड़े परन्तु उस पर चिट्टियां डाले कि वद किस का दें।गा . विस्ते धर्मापुस्तक का यचन पूरा देवि कि उन्दां ने मेरे कपडे यापस में बांट लिये थीर मेरे वस्त्र पर चिट्टियां डाली . शे योहायो ने यद किया ॥

२५। परन्तु योशु की माता और उस की माता को बांटन मरियम जा क्रियापा की स्त्री घी थी।र

निस्तार पर्छ्य की तैयारी का दिन कीर दो पहर के | २६। सा योशु ने अपनी माता की खीर उस शिष्य को जिसे वह प्यार करता था उस के निकट खड़े दुए देखके अपनी माता से कहा है नारो देखिये क्राप्तका पुत्र॥ 🙌 । तत्र उस ने उस थ्रिप्य चे कहा देख तेरी माता . श्रीर उस समय से उस शिष्य ने उस को अपने घर में ले लिया॥

> ५८। इस के पीके योशुने यद जानके कि अध सब कुरु है। चुका जिस्ते धर्म्भेषुस्तक का वचन पूरा द्या जाय इस लिये कहा में पियासा हू॥ ५९। सिरको से भरा दुश्रा एक वर्तन धरा था से। उन्हों ने इस्पन्न की सिरकों में भिंगाको एसेव को नल पर रखके उस के मुद्द में लगाया ॥ ३०। जब योशु ने सिरका लिया या तब कहा पूरा हुआ है श्रीर सिर भुकाके प्राय त्यागा ॥

> ३१। वह दिन तैयारी का दिन घा थीर वह विश्रामधार बड़ा दिन था इस कारण जिस्ते लोधे विश्वाम के दिन क्रूश पर न रहे यिट्टदियों ने पिलात से विन्ती किई कि उन को टांगें तोडी जायें थीर वे उतारे जायें ॥ ३२। सा याद्वास्त्री ने स्त्राक्षे पहिले की टार्रो तोड़ी तब दूसरे की भी की यीश की संग क्रूण पर चकाये गये थे॥ ३३। परन्तु योशु पास थोंके सब उन्दों ने देखा कि वह मर सुका है तब उस की टांगी न ताडी ॥ ३४। परन्तु वाहाखी मे से रक ने वर्के से उस का पत्तर वेधा श्रीर तुरन्त लेक्ट्र थीर पानी निकला॥३४। इस के देखनेहारे ने साची दिई है थीर उस को साची सत्य है थीर खह जानता है कि सत्य कहता है इस लिये कि तुम, विश्वास करे। ॥ ३६ । क्योंकि यह बाते इस लिये दुई कि धर्मपुस्तज का वचन पूरा देखे कि उस को कोई इड्डा नहीं तोडी आयगी॥ ३९। ग्रीर फिर धर्म्मपुस्तक का दूसरा एक वचन है कि जिसे उन्हा ने बेधा उस पर वे ट्राष्ट्र करीं। ॥

३८। इस को पीक्षे अरिमधिया नगर के यूसफ ने को योगुका शिष्य या परन्तु यिद्दृदियों के हर से इस को कियाये रक्षता या पिलात से विन्ती किई कि म योशुको लोघको ले जाउं थीर पिलात ने मरियम मगदलीनी उस के क्रूण के निकट खड़ी थीं ॥ बाचा दिई से। यह बाके यीशु की लाथ ले गया ॥

ष्राया था पचास सेर के ष्रटक्तल मिलाये हुए गन्ध-रस ग्रीर रलवा लेके ग्राया॥ ४०। तव उन्दे। मे योश की लाघ का लिया बीर पितृदियों के गाहने की रोति के अनुसार उसे सुगन्ध के सग चट्टर में लपेटा ॥ ४१। उस स्थान पर जहां योशु क्रूश पर चङाया गया एक वारी घी श्रीर उस वारी में एक नई कवर जिस में कोई कभी नहीं रखा गया था॥ ४२। से यिट्टे दिया की तैयारी के दिन के कारण उन्हाने यीशु की वदा रखा क्यों के वह कवर निकट थी।

२०. त्राठवारे के पहिले दिन मरियम मगदलानी भार का

श्रीनेधयारा रहते ही कबर पर खाई ग्रार पत्थर की कवर से सरकाया दुखा दखा॥ 👇। तव वद दौड़ा श्रीर शिमोन पितर श्रीर उस दूसरे शिष्य के पास जिसे याशु प्यार करता या आके **उन से बाला बे** प्रभु को कबर में से ले गये है थीर हम नही जानती कि उसे कटा रखा है॥ ३। तब पितर श्रीर बद ट्रुसरा शिष्य निकलके कवर पर आये॥ ४। वे दानों एक सम दौड़े खीर दूसरा जिळ पितर से जोछ दै। इसे आगो बढ़ा गार कवर पर पहिले पहुचा ॥ ५। थीर उस ने मुकको चट्टर पड़ी हुई देखी तामी वट भीतर नहीं गया ॥ ६। तव शिमान पितर उस के पांछे **चे था पहुचा श्रीर कबर के भोतर ग्र**या श्रीर चट्टर पडो हुई दखो ॥ ९ । श्रीर वद प्राग्तीका जी उस की चिर पर था चट्टर कं सग पड़ा दुश्रा नहीं परन्तु ग्रालग रक स्थान में लपेटा दुखा देखा॥ ८। तद दूसरा शिष्य भा जो कबर पर पहिले पहुचा भीतर गया श्रीर देखके विश्वास किया॥ ९। वे ते। श्रव ली धर्मा-**ुस्त**क का बचन नहीं समक्षते थे कि इस की मृतकी में से जो उठना दोगा॥

१०। तव दोनो शिष्य फिर ख्रपने घर चले गये॥ ११। परन्तु भरियम राती हुई कवर के पास बाहर खड़ो रक्षा आर राते राते क्षवर को बीर कुको॥ १२। भीर दे। दूती की उजला धस्त्र पहिने दुए देखा कि

३९। निकोदीम भी जो परिले रात की योग्रु पास | दूसरा पैताने बैठा था ॥ १३। उन्हों ने उस से फएा है नारी तू क्यो राती है. यह उन में बाली धे मेरे प्रमुको से गये दें श्रीर में नहीं जानती कि उसे करा रखा है॥ १४। यह करके उस ने पीक्वे फिरके योशु की यह देया और नहीं जानती घी कि योश् है। १५। योश ने उस से कहा है नारो तु क्यों राती है किस की कुड़ती है , उस ने यह मसक्ती कि माली है उस से कहा है प्रमु जी स्नाप ने उस को उठा लिया है तो मुक्त है कोल्ये कि उमे कदा रता है थीर में उसे से जाड़गी। १६। यीशू ने उस से कहा है मरियम . वह पीड़े फिरफे उन से बाली दे रव्यूनी अर्थात् देशुमा १७। यीशुने उस म कता मुक्त मत कू ध्योकि में अप्य तो अपने पिता की पास नहीं चट गया हू परन्तु मेरे भाइया के पास जाके उन से कट दे कि म अपने पिता थ्री तुम्हारे पिता थार अपने धंकर थी तुम्हारे ईक्टर पास चढ़ जाता हू ॥ १८। मरियम मगदलोनी ने जाके ग्रिव्यो को सन्देश दियाकि से ने प्रभुको दखा एँग्रीर वस ने मुभ से यह बात कर्दा।

१ए। यठयारे के उस पहिले दिन की सीक दीते हुए ख्रीर जद्यां शिष्य लेगा एक हु हुए घे ततां द्वार यिष्ट्रदिया के डर के मारे छन्द हाते हुए यीशु खाया थार याच मे राहा होके उन से कहा तुमारा कल्याल द्याय ॥ २० । खीर यह कहके उस ने अपने राघ थीर श्रपना पंजर उन की दिखाये . तय शिष्य लेगा प्रभुकी देखके यानन्दित हुए॥ २९। योशु ने फिर उन से कहा तुम्दारा ऋत्याय द्वाय . जैसे पिता ने सुके भेजा दे तैसे म भी तुम्ये भेजता हूं॥ २२। यह कहके उस ने फूक दिया थार उन से कहा पवित्र प्रात्मा लेखा। १३। जिन्हा से पाप तुम समा करो व उन के लिये षमा किये जाते है . जिन्दी के तुम रस्तो वे रखे हुए है।

२४। परन्तु वारहों में से एक जन प्राचीत थीमा जो दिदुम कदावता है जब योगु आया तब उन के संग नहीं था॥ १५। से दूसरे शियो ने उस से कहा इस ने प्रमु की देखा है. उस ने उन से कदा जी में उस के घाणा में कीलों का चिन्द न देयूं श्रीर कीलों जहां मीशुको लोध पड़ी धीतहा एक सिरदाने श्रीर के जिन्द में व्यपनी उंगली न डालूं खीर उस के

कबगा ॥ २६ । स्राठ दिन के पीके उस के जिल्ला पितर ने जब सुना कि प्रभु है तब कमर में स्रारखा लाग फिर घर के भीतर घे थार घामा उन के सग था . तय द्वार वन्द द्वाते हुए यीशु स्नाया स्नार वीच में खडा दोके कहा तुम्हारा करवाण घोय॥ 🖰 । तय उस ने घोमा से कहा प्रपनी उगली यहां लाके मेरे द्यांथों की देख फ्रीर ग्रापना द्याय लाके मेरे पंजर मे डाल थार प्रविश्वासी नही परन्तु विश्वासी हा। २८। योमा ने उस को उत्तर दिया कि दे मेरे प्रभु थार मेरे ईक्कर ॥ २० । योशू ने उस से कहा दे थोमा तू ने मुक्ते देखा है इस लिये विज्वास किया है. धन्य वे है जो विन देखे विश्वास करे।

३०। योश ने ख्रपने शिष्यों के खारो बहुत चीर ष्पाश्चर्य कर्म भी किये जो इस पुस्तक में नहीं लिस्ते है। ३१। परन्तु ये लिखे गये ह इस लिये कि तुम विक्वास करी कि योगु को है से ईक्टर का पुत्र स्त्रीष्ट है थ्रीर कि विज्ञ्ञास करने से तुम की उस के नाम से जीवन देाय॥

२१ क्स के पोक्टे योगु ने फिर श्रपने तर्द तिव्यरिया क समुद्र के तीर पर शियों की दियाया थीर इस रीति से दिखाया॥ २। शिमान पितर श्रीर श्रीमा जी दिदुम कदावता में श्रीर गालील के काना नगर का नथनेल श्रीर जबदी के दोनों पुत्र श्रीर उस के शिक्षों में से दो ख्रीर जन गक समा थे॥ ३ । थिमीन पितर ने उन से जदा में मकली पकड़ने की जाता हू. वे उस से वाले इम भी तेरे संग जायेगे . से वे निकलके तुरना नाव पर चके खार उस रात कुक नही पक्षड़ा॥ थे। जब भार हुम्रा तब योशु तीर पर खडा हुम्रा तीभी णिष्य लोग नदी जानते चे कि यीशु है। **४। तय यीशु ने उन से कदा दे सहको क्या तुम्हारे** पास सुद्ध खाने की है. उन्दान उस की उत्तर दिया कि नहीं॥ ६। उस ने उन से कदा नाव की दिसनी श्रीर जाल हाला तो पायागे. से उन्दा ने डाला ग्रीर ग्रव मक्कीलयें के भुगड के कारण व उसे

पजर में स्रपना दाय न ढालूं तो में विक्वास न प्यार करता था पितर से सीला यह तो प्रमु है. शिमान कर लिया क्योंकि वह नगा या खार समुद्र में कूद पड़ा॥ ८। परन्तु दूसरे शिष्य लेगा नाव पर मरू-लियों का जाल घसोटते हुए चले श्राये क्येरिक वे तीर से दूर नहीं प्राय हाँ सी हाथ पर थे॥ ए। जव वे तार पर उतरे तव उन्हें। ने कीयले की ग्राग धरी हुई थार मकली उस पर रखी हुई थार राटी देखी ॥ १०। यीशु ने उन से करा जा मक्रालियां तुम ने ग्राभी पंजाड़ी दे उन में से ले ग्राग्री॥ ११। ग्रिमीन पितर ने जाके जाल की जी एक सी तिर्पन बड़ी मक्रलिया से भरा था तीर पर खीच लिया ख्रीर इतनो दोने से भी जाल नदीं फटा॥ १२ । योशुने उनसे कदा कि आयो भाजन करो . परन्तु शिप्यों में से किसी को साइस न दुक्रा कि उस से पूछे क्राय कीन दि क्योकि वे जानते ये कि प्रभु दै॥ १३। तय यीशु ने आके राटी लेके उन की दिई और वैधे ही महली भो ॥ १४ । यह श्रव सीसरी वेर हुआ कि योशू ने मृतकों में से सठको अपने शियों की दर्शन दिया।

१५। तव भाजन करने के पीछे यीशु ने शिमीन पितर से कदा है यूनस के पुत्र शिमीन क्या तू मुक्ते इन्दों से याधिक प्यार करता है . वह उस से वाला टा प्रभु खाप जानते है कि मै खाप की प्यार करता ष्टू. उस ने उस से कदा मेरे मेम्ना क्या ॥ १६ । उस ने फिर दूसरी बेर उस से कदा दे यूनस के पुत्र शिमोन क्या तू मुक्ते प्यार करता है . यह उस से वेाला टां प्रभु आप जानते है कि में आप की प्यार करता हू. उस ने, उस से कहा मेरी भेड़ा की रख-याली कर ॥ १९ । उस ने तीसरी घेर उस से कहा दे यूनस के पुत्र शिमोन क्या तू मुक्ते प्यार करता है. पितर उदास हुआ कि योशु ने उस से तीसरी बेर कदा थ्या रू मुभ्ने प्यार करता दे श्रीर उस से बीला हे प्रभु खाप सब कुछ जानते है खाप जानते हैं कि मै ऋाप को प्यार करता हू. यीशुने उस से कहा मेरी भेड़े। की चरा॥ १६। में तुमु से सच सच कच्ता हू जय तू जवान था तव अपनी कमर बाधक खीच न सके ॥ ९। इस लियं यह शिष्य जिसे यीशू जहां चाहता था वहां चलता था परन्तु जब तू

तेरी कामर बांधको जहां तून चादे वहां तुमें ले जायगा ॥ १ए। यह कहने में उस ने पता दिया कि पितर कैंसी मृत्य से ईश्वर की महिमा प्रगट करेगा थार यह कहके उस से बाला मेरे पीके देश ले॥

२०। पितर ने मुद्द फरिक उस शिष्य की जिसे योश प्यार करता था श्रीर जिस ने वियारी में उस को काती पर उठंगके कहा है प्रमु खाप का पकड-वानेदारा कीन है पीछे से बाते देखा ॥ २१ । उस क्ता देखके पितर ने योशु से कहा दे प्रभु इस का क्या होगा ॥ २२। योगु ने उस से कहा जो मैं चाटू कि | समाते । स्नामीन ॥

बूढ़ा दे। या तब अपने हाथ फैलाबेगा और दूसरा वह मेरे थाने ले। रहे ते। तुमें क्या . तू मेरे पी हे हे। ले ॥ २३ । इस लिये भाइयों मे यह बात फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा . ताभी यीश ने यह नही कदा कि वह नहीं मरेगा परन्तु यह कि की मै चाहू कि वह मेरे आने ले। रहे तो तुभी क्या ॥

> २४। यह तो वह शिव्य है जो इन वाती के विषय में साधी देता है श्रीर जिस ने यह वाते लिखीं थीर इम जानते हैं कि उस की साधी सत्य है॥ रेपु। श्रीर बहुत श्रीर काम भी है जी पीशु ने किये. ना वे रक रक करके लिखे जाते ता मुक्ते व्रक पड़ता है कि पुस्तक जी लिखे जाते जगत में भी न

## प्रेरितें की क्रिया श्रें का वृत्तान्त।

योशु उस दिन लें। करने थीर सिखाने का आरभ किये था॥ २ । जिस दिन वद पवित्र स्नात्माको द्वारा से जिन प्रेरितो की उसने चुना था उन्हें आजा दें करके चठा लिया गया॥ ३ । श्रीर चस ने चन्दे बहुतेरे अचल प्रमार्थों से अपने तर्इ दु ख भागने के पोछे जीवता दिखाया कि चालीस दिन ला वे उसे देखा करते घे श्रीर वह ईश्वर के राज्य के विषय में चन से वार्ते करला था॥ ४। ग्रीर जब वह चन के सम एक हु। अधातब उन्हें आ द्वादिई कि यिक यलीम की र त क्वीड़ जाग्री परना पिता की जी प्रतिचा तुम ने मुक्त से युनी है उस की वाट जोइते

से व्यक्तिसमा दिया जायगा॥ ६। से। उन्दें। ने १ के शियोफिल वह पहिला वृत्तान्त में एकट्ठे होको उस से पूछा कि हे प्रभु क्या आप इसी ने सब बातों के विषय में रचा से। समय में इसायेली लोगो की राज्य फेर देते हैं॥ 9। उस ने उन से कहा जिन काली प्रथवा समयो को पिता ने अपने ही बग्र में रखा है उन्हें जानने का श्रीधकार तुम्हे नहीं है। द। परन्तु तुम पर पवित्र खात्मा के खाने हे तुम सामर्थ्य पास्रोगे सीर यिष्णलीम में श्रीर सारे यिहूदिया श्रीर शामरान देशी मे श्रीर पृष्टिची के अन्त लों मेरे साली होस्रोगे॥ ए। 🥕 यह कहके यह उन के देखते हुए ऊपर उठाया गया भीर मेछ ने उसे उन की दृष्टि से क्रिया लियां॥ १०। ज्योही वे उस के जाते हुग स्वर्श की ग्रोर तकते रचे त्योद्दी देखा दो पुरुष उजला 'अस्त्र पहिने हुए चन के निकट खड़े हो गये॥ ११। श्रीर कदा है रही ॥ ४। क्यों कि योदन ने तो जल से बर्णातसमा गालीली लोगी तुम क्यों स्वर्ग की छीर देखते द्वुर दिया परन्तु थोड़े दिना की पीड़े तुम्हें पवित्र श्रातमा किहे है। यही यीशु जी तुम्हारे पास से स्वर्ग पर चठा

दीपकों की बार देना ॥ ध । ग्रीर साचीपत्र की संदक के साम्टन साने की घेदी की ली ध्रय के लिये दे उन्हे रखना और निवास के द्वार के पर्दे की लगा देना॥ ६। थीर मिलापवाले तंबू के निवास के द्वार के सम्दने दे। मधेदी की रखना॥ ७। श्रीर मिलापघाले तंत्र थीर घेटी के घोच है।दी की रखके उस में जल भरना ॥ द। ग्रीर चारी श्रीर के श्रांशन की कनात को खड़ा करना खीर उस खांगन के द्वार पर पर्दे को सटका देना ॥ १ । ग्रीर ग्रीभपेक का तेल लेकर निवास की श्रीर जी कुछ इस में देशा सब का श्रामिपेक करना और सारे सामान समेत उस की पवित्र करना सा घर पवित्र ठरूरेगा॥ १०। श्रीर खव सामान समेत दोमधेदी का प्राभिषेक करके उस को पवित्र करना से। यह परमपवित्र ठहरेगी ॥ ११। थीर पाये समेत दीदी का भी ख्रिभयेक करके समे पवित्र करना ॥ १२ । श्रीर दास्न श्रीर उस के पुत्री की मिलापवाले संब के द्वार पर ले बाकर जल से महलाना ॥ १३। श्रीर दादन को पवित्र वस्त्र पहिनाना खीर उस का खिभवेक करके उस की पवित्र करना कि वह मेरे लिये याजक का काम करे॥ १८। खीर उस की पुत्रीं की ले जाकर जगरखे परिनाना॥ १४। और बैसे तू उन के पिता का षाभिर्येक करे धैसे ही उन का भी श्राभिषेक करना कि व मेरे लिये यासक का काम करें श्रीर उन का माभियेज उन की पीठी पीठी के लिये उन के सदा के याजकपद का चिन्ह ठप्टरेगा ॥ १६ । ग्रीर मुसा ने या किया कि जी जी बादा यदीवा ने उस की दिई ची उस के ब्रनुसार उस ने किया ॥

९०। भ्रीर दूसरे वरस के पहिले महीने के पहिले दिन की निवास राहा किया गया॥ १८। थीर मुसाने नियास की खडा कराया खीर उस की कुर्धियां धर उस के तस्त्रते लगाके उन में घेंड़े डासे श्रीर उस के खंभीं की खड़ा किया॥ १९। श्रीर उस ने निवास के ऊपर संयू के। फैलवाया फिर

की सजवाना तब दीवट की भीतर ले जाकी उस की, उस ने साक्षी पत्र की लेकी संदूक में रक्तवा चीर मंद्रक में हरहों की लगाके उसे के जपर प्रायश्चित के ककने की धरा॥ २१। बीर उस ने संदूक की मिवास में परुंचवाया श्रीर वीचवाले पर्दे की लटक-याको साबीपत्र को संदूक की उस की भीट में किया जैथे कि यहोबा ने मूचा को आजा दिई थी ॥ २२ । भीर एस में मिलापवाले तंयू में नियास की उत्तर ग्रासंग पर बीच के पर्दे से बाहर मेज की लगाधाया ॥ २४ । और उस पर उस में यदाया की सम्पुख राटी सजाकर रक्खी जैसे कि यदीया ने मूसा की बाजा दिई घी॥ २८। बीर उस ने मिलापवाले शंय में मेज के साम्हने नियास की दक्किन यालंग पर दीवट की रक्का ॥ २५। श्रीर उस ने दीवकी को यदीया के सन्मुख यार दिया जैसे कि यदीवा ने मूसा को आज्ञा दिन घी॥ ३६। श्रीर उस ने मिलापर्याले संयू में योच के पर्दे के साम्दने सान की घेटी की रक्का॥ २०। भीर उस ने उस पर सुगधित धूप जलाया जैसे कि यदीवा ने मुसा की श्रान्ता दिने घी ॥ २८ । बीर उस ने नियास के द्वार पर पर्दे की लगाया॥ २९। श्रीर मिलायवाले तंत्र के निवास के द्वार पर दोमवेदी की रखकर उस पर रामयान श्रीर अनुवान की चढ़ाया जैसे कि परीवा ने मूसा की याचा दिई घी॥ ३०। श्रीर उस ने मिलापयाले तंत्र थार घेदी के बीच हादी का रखकर उस में धोने के लिये जल डाला ॥ ३१ । श्रीर मूसा ग्रीर दास्न ग्रीर उस के पुत्रों ने उस में अपने अपने द्वाच पांच घोषे ॥ ३२ । श्रीर जय जय वे मिलाप-वाले संवू में वा वेदी की पास जाते तब तब वे हाय पाय धोते ये जैसे कि यहावा ने मूसा की आजा दिई थी ॥ ३३ । थ्रीर उस ने निवास की चारों ख्रीर थीर वेदी के यासपास थांग्रन की कनात की खडा कराया थीर खांगन के द्वार के पर्दे की लटका दिया। यो मूसा ने सब काम का निपटा दिया॥

**६४। तब वादल मिलापवाले संवू पर का गया** थीर यदीवा का तेज निवासस्थान में भर गया॥ संबूक कपरवार उस के श्रोदार को लगाया जैसे |३५। श्रीर वादल जो मिलापवाले संबूपर ठक्टर कि यदे। या ने मूसा के। खाद्मा दिई घी ॥ २०। श्रीर / गया श्रीर यदे। या का तेल ले। निवासस्थान में भर लिया गया है जिस रीति से तुम ने उसे स्वर्श की। जाते देखा है उसी रीति से प्रावेगा ॥

१२। तय वे जैंरून नाम पर्व्यत से नो यिष्यालीम के निकट अर्थात् एक विचामवार की वाट भर दूर है यिष्यालीम की लैटि॥ १३। श्रीर जब वे पहुचे तब उपराठी कोठरी में गये जहां वे खर्चात् पितर थी। याकूय थी। योदन थी। अदिय थीर फिलिप थी। घीमा ग्रीर वर्धलमई ग्री मत्ती ग्रीर ग्रलफई का पुत्र याकूव श्री शिमान उद्योगी श्रीर याकूव का माई पिहूदा रदते थे॥ १४ । ये सब एक चित्त द्वाके स्त्रियों के खीर यीशु की माता मरियम के सग खीर उस के भाइया के सम प्रार्थना ग्रीर विन्ती मे लगे रहते थे॥

१५। उन दिना में पितर शिष्टों के घीच में खड़ा हुआ . एक सा बीस जन के ब्राटकल म्कट्टे थे॥ १६ । खीर कदा दे भाइया खबश्य था कि धर्म्मपुस्तक का यद अचन पूरा दीय जी पवित्र कात्मा ने दाकद के मुख से प्रिट्टा के विषय में की। योगु के पकडनेरारों का अगुवा था आगे से कर दिया ॥ १९ । स्र्योंकि वह दमारे संग्र गिना गया या थार इस सेवकाई का प्रधिकार पाया था॥ १८। उस ने तो श्रधमम की मज़री से एक खेत मोल लिया थ्रीर थ्रीधि मुद्द गिरको बीच से फट गया श्रीर उस की सब श्रन्ति हियां निकल पहीं॥ १९ । यह बात यिष्णलीम के सब निवासियों की जान पही इस लिये बह खेत उन की भाषा में इकलदामा श्रर्थात् लाष्ट्र का येत कप्तलाया॥ २०। गीतां के श्रीर उस में कोई न घर्षेश्रीर कि उस का रखवाली का काम दूसरा लेवे॥ २१। इस लिये प्रमु यीशु योचन की वर्पातसमा की समय से लेकी उस दिन लीं कि वह इमारे पास से चठा लिया गया जितने दिन ष्टमारे वीच मे स्राया नाया किया॥ २२। ना मनुष्य यव दिन इमारे यह दें उन्हां में से उचित है कि एक जन इमारे संग योश् के बी उठने का सासी द्याय ॥ २३ । तव उन्दों ने दों की ग्रार्थात् यूसफ की।

प्रार्थना करके कहा है प्रमु सभी के खन्तर्यामी इन दोनों में से एक की जिसे तू ने चुना दै ठहरा दे॥ २५ । कि यह इस सेवकाई खीर प्रेरिताई का खिंखकार पाये जिस से यिहूदा पतित हुआ कि श्रपने निज स्थान की। जाय ॥ २६ । तब उन्दों ने चिट्टियां डालीं थीर चिट्टी मत्तींचयाद के नाम पर निकर्ली थ्रीर वह रायारह प्रेरितों के संग्र गिना गया॥

र• जा ब पैतिकोष्ट पर्ळा का दिन आ पहुचा तव वे सब एक चित्त होकर रकट्टे दुर थे ॥ २ । श्रीर श्रवांचक प्रवल व्यार के चलने का सा स्वर्ग से एक शब्द दुश्रा निस से सारा घर जहां वे बैठे घे भर गया ॥ हैं। श्रीर स्नाग की सी जीमें अलग अलग दाती हुई उन्हें दिखाई दिई थीर वह हर एक जन पर ठहर गई॥ ४। तब वे सब पवित्र क्रात्मा से परिपूर्ण हुए बीर जैसे क्रात्मा ने उन्हें युलवाया तैसे खान खान वालियां वालने लगे॥

y। विश्वशालीम में कितने भक्त विष्ट्रदी लेखा वास करते थे जा स्वर्ध के नीचे के दूर एक देश से स्राये थे ॥ ६ । इस शब्द के देाने पर बहुत लेाग एक हे हुए थ्रीर घयरा गये क्योंकि उन्हों ने उन को दर गक अपनी ही भाषा मे बालते हुए सुना॥ 9। थ्रीर वे सब विस्मित थ्रीर अवंभित दे। श्रापस में कदने लगे देखे। ये सब जी बीलते हैं क्या गालीली लाग नदीं हैं ॥ ८। फिर हम लाग क्योंकर हर एक अपने अपने जन्म देश की भाषा में सुनते पुम्तक में लिखा है कि उस का घर उलाह दीय हैं। ए। हम की पर्यों श्रीर मादी श्रीर शलमी लीग श्रीर मिसपतामिया श्रीर यिट्टांदया श्री कपटेाकिया श्रीर पन्त श्री स्नाशिया॥ १०। स्नीर फ़्रीया श्री पफुलिया ख्रीर मिसर ख्री कुरीनी के आसपास का सूविया देश इन सब देशों के निवासी श्रीर राम नगर से आये हुए स्रोग क्या यिदूदी क्या यिदूदीय मतावलंबी ॥ ११। क्रीतीय भी खी खरव लोग हैं उन्दे खपनी खपनी व्यक्तियों में ईश्वर की महाकार्यी की बात बेालते प्रुए मुनते हैं ॥ १२। से। बें सब ना वर्षया महावता है निस का उपनाम युस्त था विस्मित ही दुवधा में पड़े थीर एक दूसरे से कहने थ्रीर मत्तिथियाद की खड़ा किया॥ २४ । थ्रीर समा इस का अर्थ क्या है ॥ ९३ । परन्तु थ्रीर लोग

ठट्टे में कहने लगे ये नई मंदिरा से क्रकारूक हर है ॥

१४। तथ पितर ने ग्रयारह शिप्यो के मा यहा दोको करे शब्द से उन्हें कदा दे यिटूदियो श्रीर यिष्वमलीम के सव निवासिया इस वात का व्रक ला क्रीर मेरी घातों पर कान लगान्ने।। १५। ये ता मतवाले नहीं दे जैसा तुम समस्ते हा कोवि पदर ही दिन चका है ॥ १६ । परन्तु यह यह यात है जो येाएल भविष्यद्वका से कही गई ॥ १९ । कि ईक्कर कहता है पिकले दिनों से गेसा होगा कि मै सब मनुष्यों पर श्रपना स्नातमा उग्डेलूंगा स्नार तुम्हारे पुत्र श्रीर तुम्हारी पुत्रिया भविव्यद्वाव्य करेगे थीर तुम्हारे जवान लाग दर्शन देखेगे थार तुम्हारे वृह लोग स्वप्न देखेंगे॥ १८। ग्रीर भी में ग्रापने दासी थीर अपनी दासियों पर उन दिना से अपना क्षात्मा उग्डेंलूंगा खैार वे भविष्यद्वाच्य करेगे॥ १९। श्रीर मे कपर आकाश में बहुत काम श्रीर नीचे पृथियी पर चिन्द अर्थात् लोटू ग्रीर ग्राग ग्रीर धूम की भाफ दिखाकगा ॥ २०। परमेश्वर के बहे खीर प्रसिद्ध दिन के बाने के पहिले सूर्य अधियारा खीर चौद लेाहू सा दो जायगा॥ २१। थीर जो कोई परमे-ध्वर की नाम की प्रार्थना करेगा से त्राय पायेगा ॥

२२। हे इवायेली लागा यह बात बुना . योगू नासरी एक मनुष्य जिस का प्रमाख ईग्रहर से प्रायचर्य कर्मी और श्रद्धत कामें। श्रीर चिन्दां से तुम्दे दिया गया है जो ईच्छर ने तुम्हारे घीच में जैसा तुम खाप भी जानते टेा उस के द्वारा से किये॥ २३। उसी की जब वह ईखर के स्थिर मत ग्रीर भविष्यत चान के अनुसार सेंपा गया सूम ने लिया थीर प्रधिमियों के द्वाचा के द्वारा क्रूण पर ठाकके मार हाला॥ २४ । उसी की ईशक्र ने मृत्यु के बधन खोलके जिला उठाया क्योंकि श्रन्दीना शा कि यह मृत्यु के वय मे रहे॥ २५। क्योंकि दाकद ने उस के विषय में क्षत्रों में ने परमेश्वर की सदा ग्रापने साम्हने देख व्यायह मेरी दहिनी ग्रीर है जिस्ती में दिश न जाक ॥ र्रे । इस कारण मेरा मन यानन्दित हुया

में विश्वाम करेगा॥ २९। क्योंकि तू मेरे प्राम की परलेक में न के। होगा थीर न ग्रपने पाँचय जन की चडने देगा॥ २८। तू ने मुक्ते जीवन का मार्ग यताया है हु मुक्ते श्रापने मन्तुरत श्रानन्द से परिपूर्ण करेगा।

रेए। दे भाइया उम कुलपति दाजद के विषय में मे तुम से गोलके कहूं . यह तो मरा श्रीर गाड़ा भी गया थार उस की कवर याज ती हमारे वीच में है ॥ ३०। का भविष्यद्वक्ता दीके ग्रार यह जानके कि ईप्रवर ने मुक्त से किरिया स्ताई है कि में ग्रारीर के भाव से स्त्रीष्ट कें। तेरे वण में मे सत्वन्न ऋषंगा कि यह तेरे सिदासन पर येठे॥ ३१। उस ने द्वान्हार का थागे से देखके छीष्ट के जी उठने के विषय मे कहा कि उस का प्राग परलोक में नहीं होडा गया थीर न उस का देट सह गया ॥ ३२। इसी यीशु की ईश्वर ने जिला उठाया थीर इस यात के इम स्य साम्री दे॥ ३३ । सा ईन्वर के टॉटने छाण कच पट प्राप्त फरके क्षीर पवित्र क्षात्मा के विषय म ना जुड़ प्रतिशा किया गया सार्च पिता से पाकी वस ने यद को तुम खय देखते थीर मुनते देा चडेल दिया है ॥ ३४ । क्योंकि दाकद स्था पर नहीं चढ़ गया परन्तु उस ने कहा कि परमेश्वर ने मेरे प्रभु मे कदा ॥ ३५ । जब लों में तेरे शयुखों की तेरे चरणें। की पीछी न बनाक तब लें तू मेरी दोंटनी खार यैठ ॥ ३६ । से इस्रायेल का सारा घराना निश्चय जाने कि यह योशु जिसे तुम ने क्रूण पर घात किया इसी की ईक़्बर ने प्रभु और खीष्ट्रें ठहराया है।

३९। तय सुननेशारी के मन किद गये श्रीर व पितर से फ्रीर दूसरे प्रेरितों से बोले हे भाइया इस वया करे ॥ ३८ । पितर ने उन से कहा पश्चाताप करी थ्रीर दर ग्क जन यीशु ग्रीष्ट के नाम में वप-तिसमा सेयो कि तुम्हारा पापमोचन द्वाय शार तुम पवित्र ग्रात्मा दान पाग्रोगो ॥ ३९ । ध्योक्ति यह प्रतिचा तुम्हों के लिये थै।र तुम्हारे सन्तानें। के लिये थीर दूर दूर को सब लोगो। को लिये है जितनों की परमेश्वर दमारा ईश्वर श्रपने पास व्रुलावे ॥ ४०। बहुत थ्रीर बातों से भी उस न साक्षी थ्रीर उपनेश श्रीर मेरी जीभ द्वर्षित दुई हां मेरा ग्ररीर भी श्राग्रा दिया कि इस समय के टेडे लोगों से यस जाश्री ॥

४१। तव जिन्हों ने उस का घचन खानन्द से। ग्रह्या किया उन्हों ने वर्षातसमा लिया श्रीर उस दिन तीन सहस्र जन के श्रटकल शिप्यों में मिल गये॥ ४२। थ्रीर वे प्रेरितों के उपदेश में थ्रीर संगति में श्रीर राटी तोडने में श्रीर प्रार्थना में लगे रहते थे। ४३। श्रीर सब मनुष्यों को भय हुशा श्रीर बहुतेरे श्रद्भत काम श्रीर चिन्ह प्रेरिते के द्वारा प्रगट देाते थे ॥ ४४ । धीर सब विख्वास करनेहारे म्कट्टे धे थीर उन्हों की सब संपत्ति सामे की थी। ४५। ग्रीर वे धन संपत्ति की वेचके जैसा जिस की प्रया-जन दोता था तैसा सभी में बांट लेते थे ॥ ४६ । ग्रीर वे प्रतिदिन मन्दिर में एक चित्त होको लगे रहते चे श्रीर घर घर रीटो तीक्ते हुए श्रानन्द श्रीर मन की सुधाई से भाजन करते थे॥ ४९। खीर ईश्वर की स्तृति करते घे श्रीर सब लोगों का उन पर अनुग्रह था . श्रीर प्रम् त्राख पानेहारी की प्रतिदिन मण्डली मे मिलाता था॥

3. तीसरे पहर प्रार्थना के समय में पितर श्रीर योहन एक स्ना मन्टिर

की जाते थे॥ २। श्रीर लाग किसी मनुष्य की जी व्यपनी माता के गर्भ ही से लगड़ा घा लिये जाते थे जिस की वे प्रतिदिन मन्दिर के उंस द्वार पर जी सुन्दर कहावता है रख देते थे कि वह मैन्दिर में जानेहारी से भीख मांगे॥ ३ । उस ने पितर ग्रीर योदन की देखके कि मन्दिर में जाने पर है उन से भीख मांगी ॥ ४। पितर ने योइन के सग उस की श्रीर दृष्टि कर कहा हमारी श्रीर देख॥ ५। सी घद उन से कुछ पाने की आशा करते हुए उन की ग्रोर ताकने लगां॥ ६। परन्तु पितर ने कहा चांदी छीर साना मेरे पास नहीं है परन्तु यह जो मेरे पास है में तुमों देता इयोश खीष्ट नास्री के नाम से उठ थ्रीर चल ॥ ९। तय उसने उस का दिहना हाथ पकड़के चसे चठाया श्रीर तुरन्त उस के यांका श्रीर घुट्टियां मे वल दुवा ॥ 🗀 । श्रीर वह रहलके खडा दुवा श्रीर फिरने लगा थ्रीर फिरता थ्रीर कुदता थ्रीर ईश्वर की स्तृति करता दुया उन के सा मंदिर में प्रवेश किया॥

' ए। सब लोगों ने उसे फिरते और ईश्वर की स्तृति करते हुए देखा ॥ १० । छीर उस की चीन्हा कि वही है जो मंदिर के सुन्दर फाठक पर भीखं के लिये वैठा रहता था और जो उस की हुआ था उस से वे खाति अवंभित छीर बिस्मित हुए ॥ ११ । जिस समय वह लगहा जो चंगों हुआ था पितर छीर योटन की पकड़े रहां संव लोग बहुत अवंभा करते हुए उस खोसारे में जो एलेमान का कहावता है उन के पास दी हु आये॥

१२। यह देखके पितर ने ले। गों से कहा है इक्षायेंनी लोगो तुम इस मंतुष्य से वयो प्रचभा करते द्वी अधवा इमारी ग्रीर घर्षों ऐसा ताकते हो कि जैसा इस ने अपनी ही जाता अपवा भक्ति से इस को चलने का सामर्थ्य दिया द्वीता॥ १३। दल्लाहीम थीर इसहाक थीर याकृष के ईश्दर ने हमारे पितरी को ईक्टर ने अपने सेवक योश की महिमा प्रगट किई जिसे तुम ने पक इवाया श्रीर इस की पिलात की सन्मुख नकारा जब कि उस ने उसे कोड़ देने की ठहराया **या ॥ १४ । परन्तु तुम ने उस पवित्र क्षी**र धर्मी को नकारा थार मांगा कि रक इत्यारा तुम्हें दिया जाय ॥ १५ । श्रीर तुम ने जीवन के कर्ता की घात किया परन्तु ईश्वर ने उसे मृतक्षीं में से उठाया थ्रीर इस वात के इस साक्षी है ॥ १६ । थ्रीर उस को नाम के विश्वास से उस को नाम दी ने इस मनुष्य की जिसे तुमादेखते थी। जानते ही सामध्य दिया है हां जो विश्वास उस के द्वारा से है उसी से यह सपूर्ण ग्रारीरय तुम सभी के साम्ने इस को मिला है॥

१९। श्रीर श्रव हे भाइया में जानता हूं कि तुम्हों ने वह काम श्रद्धानता से किया श्रीर वैसे तुम्हों ने वह काम श्रद्धानता से किया श्रीर वैसे तुम्हारे प्रधानों ने भी किया ॥ १८। परन्तु ईश्वर ने जो वात उस ने श्रपने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से श्रागे वताई थी कि खीष्ट दु ख भागेगा वह बात इस रीति से पूरी किई ॥ १९। इस लिये पश्चाताप करके फिर जाश्री कि तुम्हारे पाप मिटाये जाये किन्ते जीव का ठठा होने का समय परमेश्वर की खीर से श्रावे ॥ १०। श्रीर वह योशू खीए की भेड़े

२१। जिसे ग्रवश्य है कि स्वर्ग सब वाता के सुधारे जाने के उस समय ले। ग्रह्म करे जिस की कथा ईश्वर ने खादि से प्रापने पवित्र भविष्यद्वन्तायों के मुख से कही है।

२२। मुसा ने पितरीं से कद्दा परमेश्वर तुम्हारा ईख्वर तुम्हारे भाइयों में से मेरे समान एक भविष्य-द्वक्ता की तुम्हारे लिये घठावेगी की की वाते वह तुम से क्षद्वे उन सब वातों में तुम उस की सुना॥ २३। परन्तु इर एक मनुष्य का उस मविष्यद्वक्ता की न मुने लेगों में से नाश किया जायगा॥ २४। श्रीर सब भविष्यद्वक्तायों ने भी श्रमुरल से थार उस की पीके के भविष्यदक्तायों से लेके जितनों ने वार्त किई इन दिनों का भी प्राप्त से सदेश दिया है।। २५। तुम भविष्यद्वकायों के थै। र उस नियम के सन्तान है। जी ईश्टर ने इमारे पितरी के संग्र बांधा कि चस ने इब्राहीम से कहा पृष्यिवी के सारे घराने तेरें वश के द्वारा से खाशीय पांचेगे ॥ २६। तुम्दारे पास र्द्यवर ने अपने सेवक योशु की उठाके पहिले भेजा जो तुम में से घर एक की तुम्हारे कुकर्मी से फिराने में तुम्हें याश्रीय देता था॥

8• जिस समय वे लागों से कह रदे यासक लोग थीर मन्दिर के पहरुखों का अध्यक्ष थार सदूकी लाग उन पर चठ आये। २। कि वे अप्रस्त्र होते थे इस किये कि वे लोगों की विखाते थे और मृतकों में से जी उठने की बात यीशु के प्रमाख से प्रचार करते थे॥ ३। थीर उन्हें। ने उन्हें पकडके विद्यान सो वन्दीगृह मे रखा क्यों-कि सांक हुई थी ॥ ४। परन्तु वर्चन के मुननेदारीं में से बहुता ने बिक्वास किया थै। र उन मनुख्यों की गिन्ती पांच सहस्र को ग्राटकल हुई॥

प्रें। विद्यान दुए लोगों के प्रधान ख्रीर प्राचीन

जिस का समाचार तुम्हें आगे से कहा गया है।। योदन की बीच में खड़ा करके पूछा तुम ने यष्ट काम किस सामर्थ्य से श्रथवा किस नाम से किया॥ ८। तब पितर ने पवित्र खात्मा से परिपूर्ण दे। उन से कदा दे लोगो। के प्रधाना थार इसायेल के प्राचीना ॥ ए । इस दुर्घ्यल मनुष्य पर जा भलाई किई गई है यदि उस के विषय में आज दम से पूका जाता है कि वह किस नाम से चंगा किया गया है। १०। तो स्राप लोग सब जानिये बीर समस्त इसा-येसी साम जाने कि योशु खीष्ट नासरी के नाम से जिसे श्राय लेगो। ने क्रूय पर घात किया जिसे ईच्छर ने मृतकों में से सठाया उसी से यद मनुष्य श्राप सोगो के यागे चंगा खडा है। ११। यही वह पत्यर दै निसे भ्राप थयद्यों ने तुट्य नाना ना की कीने का सिरा हुखा है॥ १२। ख़ीर किसी दूसरे से त्रात नहीं है क्योंकि स्वर्ग के नीचे दूसरा नाम नहीं है जा मनुष्यों के घीच से दिया गया है जिस से हमे त्राम पाना द्वारा ॥

१३। तव उन्टें। ने पितर श्रीर योदन का सादस देखके ग्रीर यद जानके कि वे विद्यादीन ग्रीर अज्ञान मनुष्य दे अचंभा किया थ्रीर उन की चीन्हा कि वे योगु के संग में ॥ १४। श्रीर उस संगा किये हुए मनुष्य की उन के संग खहे देखके ये कीई यात विरोध में न कह सके॥ १५। परन्तु उन की। सभा के व्यादर जाने की प्राचा देके उन्हों ने प्रापस मे विचार किया ॥ १६ । कि इस इन सन्यों से क्या करें क्योंकि एक प्रसिद्ध ग्राद्यक्य कर्मा उन्हों से हुन्ना दै यह बात यिष्णलोम के सब निवासियों पर प्रशट है थीर इस नहीं मुकर सकते है॥ १९। परन्तु जिन्हें लोगों में अधिक फैल न जावे बाजो हम उन्हें बहुत धमकावें कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से वात न करे ॥ १८ । श्रीर उन्दीं ने उन्दे बुलाके याचा दिई कि योशु के नाम से कुछ भी मत देशला थीर मत सिखायो ॥ १९ । परन्तु पितर थीर योदन थीर अध्यापन लोगा । ६ । थ्रीर हन्स महायाजक ने उन को उत्तर दिया कि ईप्रवर से अधिक ग्राय थैं।र कियाका थीर योचन थीर सिकन्टर थीर महा- लोगी की मानना वया ईश्वर के थागे उचित है से याजक की घराने की जितने लोग थे ये सब यिक व्याप लोग विचार की जिये॥ २०। क्योंकि की इस श्रतीम में एकट्टे हुए ॥ ९। श्रीर उन्हों ने पितर श्रीर ने देखा श्रीर धुना है उस की न कदना इस से नहीं

दे। सकता है। २१। तय उन्दों ने थ्रीर धमकी देके उन्दे होड़ दिया कि उन्दे दग्रड देने का लेगों के कारण कोई उपाय नदी मिलता था क्योंकि जो दुखा था उस के लिये सब लोगा ईश्वर का गुणानुवाद करते थे॥ २२। क्योंकि यह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का आप्रचर्य कर्मो किया गया था चालीस व्यस के जपर का था॥

२३ । बे कूटके छापने सींगयों के पास छाये थे।र ना मुक्र प्रधान यानकों ग्री प्राचीनों ने उन से कहा थासा सुना दिया॥ २४। ये सुनके एक चित द्देाकर जंचा शब्द करके ईश्वर से बाले हे प्रभु तू ईश्वर है जिस ने स्वर्ग थें। पृथियो थें। समुद्र थे।र सब कुछ जी उन में है बनाया॥ २५। जिस ने श्रपने सेवक दाजद के मुख से कदा श्रन्यदेशिया ने क्यों काप किया थ्रार लेगों ने क्या व्यर्थ चिन्ता किई॥ ६६। परमेश्यर के ब्रीर उस के ब्राभिपिक्त जन के विरुद्ध पृथिवी के राजा लोग खडे हुए श्रीर अध्यज लाग एक सग एकट्टे दुए ॥ २९ । क्वेरिक सचमुच तेरे पवित्र सेवक योश के विक्रु जिसे तू ने ग्राभियेक किया छेराद थीर पन्तिय पिलात भी सन्यदेशियां श्रीर इस्रायेली लागी के स्मा क्कट्टे ग्रुग ॥ २८ । कि जा कुछ तेरे दाच थार तेरे मत ने खागे से ठएराया था कि दी जाय सेर्इ करे॥ २९। श्रीर श्रव दे प्रभु उन की धर्माकेया की देख ॥ ३०। श्रीर चगा करने के लिये थीर चिन्दे। थीर श्रद्धत कामी के तेरे पवित्र सेवक योश के नाम से किये जाने के लिये व्यपना द्वाच वढाने से प्रपने दासी की यह दीनिये कि तेरा वचन यहे सारम से वीले ॥ ३१। जब उन्दीं ने प्रार्थना किई घी तव वह स्थान जिस में वे एकट्टे प्टर में दिल गया थैं।र वे सब पवित्र स्नात्मा से परिपूर्ण हुए थीर ईच्छर का वचन साइस से वोलने लग्ने ॥

३२। विश्वासियों की मण्डली का एक मन ग्रीर क्क जीव या बीर न कोई अपनी सपिल मे से कोई यस्तु अपनी कद्दता या परन्तु उन्दों की सब संपत्ति सामे की भी ॥ ३३ । थ्रीर प्रेरित लाग बर्ड सामर्थ्य

सभी पर बड़ा अनुग्रह था॥ ३४। श्रीर न उन मे से कोई दरिंद्र या क्योंकि जो जो लोग भूमि श्रयमा घरा के व्यधिकारी थे से उन्हें बेचसे थे॥ ३५। श्रीर बेची हुई बस्तुश्रों का दाम लाके प्रेरितों के पाठा पर रखते ये ग्रीर जैसा जिस की प्रयोजन द्याता चा तैसा हर एक की वांटा जाता चा॥ ३६। श्रीर योशी नाम क्षुप्रस टापू का एक लेबीय जिसे प्रेरिता ने वर्णवा अर्थात शांति का पुत्र कहा उस को क्क भूमि घो॥ ३७। धा वह उसे वेचके स्पैयों की लाया श्रीर प्रेरितों के पावी पर रखा॥

प्रमुखनी स्त्री सफीरा के साम में क्रुइस भूमि बेची॥२। श्रीर दाम मे से क्रुइस रख कोंड़ा जी उस की स्त्री भी जानती घी ग्रीर सुक लाको प्रेरिती की पाठा पर रखा ॥ ३ । परन्तु ,पितर ने कहा दे अनीनयाह शैतान ने क्यों तेरे मन मे यह मत दिया है कि तू पवित्र खात्मा से भूठ वाले थीर भूमि के दाम में में कुछ रख छोड़े॥ 🞖 । जब लो घंद रही क्या तेरी न रही श्रीर जब विक गई क्या तेरे वश में न घों . यह इया है कि तू ने यह वात श्रपने मन में रखी है . तू मनुष्ये। से नहीं परन्तु ईंग्वर से भूठ बाला है ॥ ५ । स्नानियार यह बाती सुनते ही ।गर पड़ा थीर प्राग क्रोड़ दिया थीर इन वातें। के सव सुननेहारी की बड़ा भव हुया॥ ६ । श्रीर जवानों ने चठके उसे लपेटा ग्रीर बाहर से जाके गाड़ा ॥ 9 । पहर एक के पीके उस की स्त्री यह ना दुया था न जानंके भीतर याई॥ ८। इस पर पितर ने उस से कहा मुक्त से कह देवबा तुन ने वह भूमि इतने ही में वेची . वह वाली हां इतने मं॥ ए। तब पितर ने उस से कहा यह वया है कि तुम दोनों ने परमेश्वर के खात्मा की परीचा करने की एक सम युक्ति बांधी है . देख तेरे स्वामी के माइने-दारीं के पाव द्वार पर दे श्रीर वे तु**क्षे वादर** से जायेगे ॥ १० । तब बद तुरन्त उस के पांवा के पास गिर पड़ी था प्राम झेड़ दिया श्रीर जवाना ने भीतर ेंसे प्रभु यीश को जी उठने की साक्षी देते थे ग्रीर उन आके उसे मरी हुई पाया भीर बाहर ले जाके उस की

१२। प्रेरितों के हाथा से बहुत चिन्ह श्रीर श्रद्भुत काम लोगों के बीच में किये जाते थे थार ब सब एक चित्त होके सुलेमान के खोसारे मे घे॥ १३। ग्रीरों में से किसी की। उन के स्या मिलने का साइस नहीं था परन्तु लोगा उन की बढ़ाई करते थे॥ १४। थीर थीर भी बहुत लाग पुरुष थीर स्लिया भी विश्वास करके प्रमु से मिल जाते थे॥ ५४। इस में लेगा रागाया की बाहर महकी में लाके खाटी श्रीर खटोलें पर रखते थे कि सब पितर श्रावे तव उस की परकाई भी उन में से किसी पर पहे।। १६। व्यासपास के नगरों के लोग भी रेगिंगयें की कीर ष्रशुद्ध भूते। से सताये हुए लोगो। की लिये हुए विषयालीम में एकट्टें द्वाते थे थार ब सब चर्रा किये जाते थे।

१९। तव महायाजक उठा थ्रीर उस को सव संगी जी सदूकिया का पथ है श्रीर डाइ से भर गये॥ ९८। ख्रीर प्रेरितों को पकड़के उन्दे सामान्य बन्दीगृह र्म रखा॥ १९। परन्तु परमेश्वर के एक दूत ने रात का बन्दोगृद्द के द्वार खोलके उन्दे ब्राइर लाके कहा॥ २०। जास्रो स्रोर मन्दिर में खड़े द्वाके द्रस जीवन की मारी वाते लेगो। से कहो॥ २१। यह सुनकी उन्हो ने भार का मन्दिर में प्रवेश किया थ्रीर उपदेश करने लगे. तब महायाजक और उस के सगी लोग आये श्रीर न्याइयों की सभा की श्रीर इस्रायेल के सन्तानी की सारे प्राचीना की एकट्टे बुलाया थ्रीर प्यादी की वन्दोगृह में भेजा कि उन्हें लावे ॥ २२ । प्याद्या ने जव पहुंचे तव उन्हें बन्दीगृह में न पाया परन्तु लै। उसे सन्देश दिया॥ २३। कि इम ने वन्दीगृह की बड़ी दृढता से बन्द किये हुए थ्रीर पदक्यी का वाहर द्वारों के साम्ने खड़े द्वर पाया परन्तु जब खोला तव भोतर किसी की न पाया॥ २४। जब महा-याजक ग्रार मन्दिर के पहरुथों के ग्रध्यक्ष ग्रीर प्रधान याजकों ने यह वाते सुनों तव वे उन्हा के विषय मे दुवधा मे पड़े कि यह क्या हुन्ना चाहता है ॥ २५।

स्वामी के पास गांडा॥ ११। थ्रीर सारी मगडली की | मन्दिर मे खड़े हुए लेगों की सपदेश देते है ॥ २६। थीर इन वातों के सब सुननेहारों की बड़ा भय हुआ। तब पहरूओं का अध्यव प्यादी के सा जाके उन्हें ले श्राया परन्तु घरियाई से नहीं क्योंकि वे लोगों से हरते थे रेसा न हो कि पत्थरवाह किये जाये।

> २७। उन्हों ने उन्हें लाके न्याइयों की सभा में खड़ा किया ग्रीर महायाजक ने उन से पूछा ॥ २८। क्या इम ने तुम्हे दृढ श्राज्ञान दिई कि इस नाम से उपदेश नत करो . ताभी देखा तुम ने यिद्यश्लीम की अपने रपदेश से भर दिया है श्रीर इस मनुष्य का लोइ इमा पर लाने चाइते हो ॥ २९। तब पितर ने थीर प्रेरितों ने उत्तर दिया कि मनुष्ये की याचा से यधिक ईंग्डर की ग्राचा की मानना उचित है।। ३०। इमारे पितरा के ईश्वर ने योश का जिसे याप लोगो ने काठ पर लटकाके घात किया जिला चठाया ॥ ३१। उस की ईब्बर ने कर्ता थ्री जाता का कच पद अपने टोइने हाथ दिया है कि वह इखायेली लागा से पश्चात्ताप करवाकी उन्हें पाप-माचन देवे॥ ३२। श्रीर इन वाता में इस उस की साजी है और पवित्र खात्मा भी जिसे ईश्दर ने खपने आज्ञाकारिया का दिया है साची है।

३३। यह भुनने से उन की तीर सा लग गया थीर वे उन्हें भार डालने का विचार करने लगे॥ ३४। परन्तु न्याइयों की मभा में गर्मालयेल नाम एक फरीशो जा व्यवस्थापक श्रीर सब लागों में मर्या-दिक या खडा दुया थीर प्रोरिता का घोडी बेर वाहर करने को आचा किई॥ ३५। थ्रार उन से कहा है इसायेली मनुष्या श्रपने विषय में सचेत रही कि तुम इन मनुष्यों से क्या किया चाहते हो ॥ ३६। क्योंकि इन दिनों के आगे पूदा यह कहता हुआ उठा कि मैं भी कोई हू श्रीर लोग गिन्ती में चार मी की घटकल उस के साथ लग गये परन्तु वह मारा गया थार जितने लाग उस की मानते थे सव तितर वितर दुए ग्रीर विला गये॥ ३७। उस की पींछे नाम लिखाने के दिना में यिष्ट्रदा गालीली उठा श्रीर वहुत लोगो को श्रपने पीक्षे वहका लिया . वह तब किसी ने आके उन्दे उन्देश दिया कि देखिये हैं। भी नष्ट हुआ श्रीर जितने लीश उस की मानते थे मनुष्य जिन के। श्राय लोगो ने बन्दीगृह में रखा स्व तितर वितर हुए ॥ ३८। श्रीर श्रव में सुम्ही

से कहता हू इन मनुष्यों से हाथ उठाखों खैार उन्हें जाने दो क्योंकि यह विचार ख़थवा यह काम यदि मनुष्यों की खोर से दोय तो लोग हो जायगा॥ ३९। परन्तु यदि ईश्वर से हैं तो तुम उसे लोग नहीं कर सकते हो। ऐसा न हो कि तुम ईश्वर से भी लड़नेहारे ठहरी॥

४०। तब उन्दों ने उस की मान लिई खीर प्रेरितीं की युलाके उन्दे की है मारके खाद्या दिई कि यो शु के नाम से घात मत करा. तब उन्दे के ह दिया। ४१। से वे इस बात से कि इम उस के नाम के लिये निन्दित होने के योग्य गिने गये खानन्द करते हुए न्याइया की सभा के साम्दने से चले गये॥ ४२। खीर प्रतिदिन मन्दिर में खीर घर घर उपदेश करने खीर योशु खीष्ट का सुसमाचार सुनाने से नहीं धमे॥

दिन विनो में जब शिष्य बहुत होने लगे तब यूनानीय भाषा बोलनेहारे इत्रिया पर कुड़कुडाने लगे कि प्रतिदिन की सेवकाई मे धमारी विधवाया की सुध नहीं लिई जाती॥ २। तब वारत प्रेरिता ने शिष्यों की महली की अपने पास युलाको कहा यह श्रच्छा नहीं लगता है कि इम लेगा ईश्वर का वचन क्रीडके खिलाने पिलाने की सेवकाई में रहे॥ ३। इस लिये हे भाइया ग्रापने में से सात सुख्यात मनुष्यों की जी पवित्र ग्रात्मा से श्रीर खिंह से परिपूर्ण दे। चुन ले। कि इम उन की इस काम 'पर नियुक्त करे॥ ४। परन्तु इम ती प्रार्थना में श्रीर वचन की सेवकाई में लगे रहेंगे॥ **४। यद यात सारी मण्डली की श्रन्की लगी** श्रीर चन्दों ने स्तिकान एक मनुष्य की जी विश्वास से श्रीर पवित्र स्नात्मा से परिपूर्वे था स्नीर फिलिप श्री प्रखर स्नी निकानर स्नी तीमीन स्नी पर्मिना स्नीर स्नतीरितया नगर के यिट्टदीय मतावलवी निकालाव की चुन लिया॥ ६ । श्रीर उन्हे प्रेरितों के ग्रामे खड़ा किया श्रीर उन्दों ने प्रार्थना करके उन पर हाथ रखे। 9। श्रीर ईश्वर का वचन फैलता गया श्रीर विद-श्रलीम में शिष्य लेगा गिन्ती में बहुत बढ़ते गये श्रीर बहुतेरे याजक लोग बिश्वास के श्रधीन हुए॥

द। स्तिफान विकास ग्रीर सामर्थ्य से पूर्ण होके बढ़े बढ़े श्रद्धुत ग्रीर ग्राश्चर्य कर्म लोगों के बीच में करता था। ए। तब उस समा में से जी लिबर्तिनियों की कहावती है ग्रीर कुरीनीय ग्री सिकन्दरीय लोगों में से ग्रीर किलिक्या ग्री ग्राशिया देग्री के लोगों में से कितने उठके स्तिफान से विवाद करने लगे। १०। परन्तु उस चान का ग्रीर उस ग्रातमा का जिन करके बह बात करता था साम्दना नहीं कर सकते थे।

११। तव उन्दा ने लागा का उभाड़ा जा वाले हम न उस की मूसा के श्रीर ईश्वर के विरोध में निन्दा की वाते वालते सुना है ॥ १२। श्रीर लोगों श्री प्राचीना श्री श्रध्यापकों की उसकाके वे चढ़ आये श्रीर उसे पकड़ न्याइयों की सभा में लाये ॥ १३। श्रीर भूठे सांचिया की खड़ा किया जा वाले यह मनुष्य इस पांच्य स्थान के श्रीर व्यवस्था के विरोध में निन्दा की वाते वालने से नही ग्रंभता है ॥ १४। क्योंकि हम ने उसे कहते सुना है कि यह यीशु नासरी इस स्थान को ठायगा श्रीर जा व्यवहार मूसा ने हमें सेंप दिये उन्हें वदल हालेगा ॥ १५। तव मय लोगों ने जा सभा में बैठे थे उस की श्रीर ताकके उस का मुद्द स्वर्गदूत के मुद्द के सेसा देखा॥

9. त्व महायानक ने कहा क्या यह वातें यू ही है ॥ १। स्तिफान ने कहा है भाइया छीर पितरा चुना . हमारा पिता इत्रा- होम हारान नगर में वसने की पहिले जब मिस- पतामिया देश में था तब तेनामय ईश्वर ने उस की दर्शन दिया ॥ ३। श्रीर उस से कहा तू अपने देश श्रीर अपने अुटुम्बों में से निकलकों नो हेश में तुमें दिखाज उसी में श्रा ॥ ४। तब उस ने कलदियों को देश से निकलकों हारान में बास किया छीर बहा से उस के पिता को मरने को पीछे ईश्वर ने उस की इस देश में लाके बसाया निस में आप लोगा श्रव बसते हैं ॥ ५। श्रीर उस ने इस देश में उस की कुछ खाँधकार न दिया पैर रखने भर भूमि भी नहीं परन्तु उस की पुत्र न रहते ही उस की प्रतिद्वा दिई

श्रीर वे लेगा उन्हे दास बनावेंगे श्रीर चार से बरस उन्दे दुःख देंगे॥ ७। थीर जिन लेगों के वे दास कबगा थीर इस के पीड़े वे निकल बावेगे थीर इसी स्थान में मेरी सेवा करेंगे॥ ८। श्रीर उस ने उस की खतने का नियम दिया थ्रीर इस रीति से इसदाक चस से उत्पन्न दुषा थै।र उस ने बाठवे दिन उस का खतना किया थीर इसहाक ने याकूव का थीर याकूव ने बारह कुलपतियों का ॥ ए। ग्रीर कुल-पतिया ने यूसफ से डाइ करके उसे मिसर देश जॉने-घारों के घाष वेचा परन्तु ईश्वर उस के संग था। १०। श्रीर उसे उस को सब क्रोगी से छुड़ाको मिसर के राजा फिरकन के खारी अनुग्रह के योख खीर वृद्धि-श्रीर कनान के सारे देश में श्रकाल थ्रीर बङ्गक्रीण श्रीर यूसक का घराना फिरकन पर प्रगट हुआ। १४। तब यूसफ ने अपने पिता याकूब की ग्रीर अपने सव कुटुम्बों की जी पक्तर जन घे बुलवा भेजा॥ १५। से। याकूव मिसर की गया श्रीर वह स्राय मरा श्रीर इमारे पितर लोग ॥ १६ । श्रीर छे शिखिम नगर में पहुंचाये गये थीर उस कवर मे रखे गये जिसे इज़ाहोम ने चांदी देके ग्रिंखिम के पिता इमार के सन्तानी से माल लिया॥

कि मैं यह देश तुम की थीर तेरे पीके तेरे व्रश्न की किई कि उन के वालकों की वाहर फिंकवाया कि अधिकार के लिये देखाा ॥ ६ । थीर ईश्वर ने यू वि जीते न रहें ॥ २० । उस समय में सूसा उत्पन्न कहा कि तेरे सन्तान पराये देश में विदेशी होंगे हुआ जा परमधुन्दर था श्रीर वह अपने पिता के घर मे तीन मास पाला गया॥ २१। जब यह वाहर फेका गया तव फिरकन की वेटी ने उसे उठा द्वींगों चन लोगों। का (ईश्वर ने कड़ा) में विचार विचार शिर ग्रपना पुत्र करके उसे पाला ॥ २२ । ग्रीर मूसा को मिसरियों की सारी विद्या सिखाई गई थीर वह वातो ख़ीर कामे। में सामर्थी था ॥ २३ । जय वद चालीस वरस का दुखा तव उस की मन मे बाया कि अपने भाइयों की अर्थात इसारल के यन्ताना का देख लेवे॥ २४। श्रीर उस ने एक पर थ्रन्याय द्येति देखके रहा किई श्रीर मिसरी के। मारके सताये द्वर का पलटा लिया ॥ २५। यह विचार करता या कि मेरे भाई समर्कींगे कि ईश्वर मेरे दाध से उन्हों का निस्तार करता है परन्तु उन्हों ने नहीं समका ॥ २६ । खरासे दिन वह उन्हें जब वे खापस मान किया थीर उस ने उसे मिसर देश पर थीर में लड़ते थे दिखाई दिया और यह कहके उन्दे थ्यपने सारे घर पर प्रधान ठद्दराया॥ ११। तव मिसर मिलाप करने की मनाया कि है मनुत्यो तुम ती भाई है। एक दूसरे से क्यों श्रन्याय करते है। ॥ २०। पड़ा थ्रीर इमारे पितरी की अन नहीं मिलता था॥ परन्तु जी अपने पड़ीसी से अन्याय करता था उस ने १२। परन्तु याक्रूब ने यह सुनके कि मिसर में खनाल उस की दटाके कहा किस ने तुभे हमें पर खध्यक हैं दमारे पितरे। की पहिलों बेर भेजा ॥ १३ । स्त्रीर स्त्रीर न्यायी ठहराया ॥ २८ । क्या जिस रीति से तू दूसरी वेर में यूसफ अपने भाइयों से पहचाना गया ने कल मिसरी को मार डाला तू मुक्ते मार डालने चारता है ॥ २९ । इस बात पर मूसा भागा ग्रीर मिदियान देश में परदेशी हुआ। खारे घटां दे। पुत्र वस की उत्पन्न हुए ॥ ३०। जब चालीस बरस बीत गये तव परमेश्वर के दूत ने सीनई पर्छ्यत के जगल मे उस को एक काड़ी की खारा की उदाला में दर्शन दिया॥ ३१। सूसा ने देखके उस दर्शन से प्रसंभा किया ग्रीर जब घट दृष्टि करने की निकट ग्राता था तब परमेश्वर का अव्व उस पास पहुचा ॥ ३२। १९। परन्तु जो प्रतिचा ईश्वर ने किरिया खाके कि मै तेरे पितरीं का ईश्वर खर्थात् इत्राहीम का इज़ाहोम से अर्द घी उस का समय क्योंही निकट ईश्वर थीर इसहाक का ईश्वर थीर पाकूब का खाया त्यें शं वे लोग मिसर में बढ़े खैर बहुत हो। ईश्वर हू. तब मूसा कांपने लगा छैर होष्ट्र करने गये॥ १८ । इतने में दूसरा राजा डठा जो यूसफ को। का उसे साहस न रहा॥ ३३ । तब परमेश्वर ने नहीं जानता था॥ १८ । उस ने हमारे लोगों से उस से कहा खपने पांवा को जूतियां रोल क्यों कि चतुराई करके दमारे पेपतरां के साथ ऐसी धुराई बह स्थान जिस पर तू खड़ा है पवित्र भूमि है।

में हैं दुई जा देखी है खार उन का करूरना मुना है थीर उन्हें हुडाने की उत्तर आया हू श्रीर अब आ में तुम्हें मिसर की भेड़्या॥ ३५। यही सूसा लिसे उन्दों ने नफारके फदा किस ने तुक्ते वाध्यक थीर न्यायी ठहराया उसी का ईज्यर ने उस दूस के दाय से जिस ने उस की काडी में दर्शन दिया श्रध्यक्ष थीर निम्नारक करके भेजा ॥ ३६ । यही मिमर देश में चीर साल ममुद्र में छीर कागल में चालीम वरम ब्रह्मत काम खार चिन्द दिसाके उन्हें निकाल लाया। ३९। यदी यह मुगा है जिस ने इसायेल के मनानी से फदा परमेश्वर सुम्हारा ईश्वर सम्हारे भाष्यों में से मेरे ममान एक भविष्यद्वका की तुम्हारे लिये उठा-विगा सुम उम की मना ॥ ३८ । यही है जी जंगल म मण्डली के धीच में उस दूरा के संग्रा जो मीनए पर्छ्यत पर उम से योला और इसारे पितरी के सम था थार उम ने एमें देने के लिये बीयती याशियां पाई । ३९। पर दमारे पितरी में उम के प्राज्ञा-कारी द्वाने की रच्छा न किर्र परन्तु उमे घटाके अपने मन में मिमर की खार फिरे ॥ ४०। खार छारान मे द्याले इमारे लिये देवां का बनाइये हो। इमारे आगे जायं क्योंकि यह सूमा जो इस सिमर देश से में निकाल साया उमे इस नहीं जानते यवा हुया है।।

४१। उन दिनों में उन्हों ने यक्ष्ट्र घनाकी उस मुर्ति के सारी यांत चढ़ाया स्रीर सपने रामी के कामीं में मरान देती थे। ४२। तथ ईप्रवर ने मुंद फेरके उन्दं श्राकाण की मेना पूलने की त्याग दिया बैमा भविष्यद्वक्तायी के वुम्तक में लिया है कि है स्यायेन के घराने ग्या तुम ने चालीम धरम जाल म मेरे यागे पशुमेध थीर यति चढाये॥ ४३। तीमी तुम ने मालक का तथ थीर खपनी देवता रिफन का सारा एठा लिया अधार उन आकारी की जी तुम ने पूजने की यनाये . श्रीर में तुम्हे यायुल से श्रीर उधर ले वाफे यमाक्या ॥

३४। में ने दृष्टि करके प्रापे नोगों की हो मिसर उस की धना ॥ ४५। ग्रीर उस की धमारे पितर साग विदेशभुत्रा के सग क्रमलें से पाके तय यहां लाये जय उन्दों से उन अन्यदेशियों का अधिकार पाया लिन्हें ईश्वर ने हमारे पितरीं के साम्ने से निकाल दिया ॥ ४६ । सीई दासद के दिनी तक ष्ट्रणा जिस पर ईश्वर का खनुग्रह या छै।र जिस ने मांगा कि मे याकूय के ईंग्बर के लिये हरा ठए-राक ॥ ४९ । घर मुलेमान ने उस की लिये घर धनाया ॥ ४८ । परन्तु सर्व्यप्रधान जी है से दाघ के बनाये हुए मन्दिरी में बास नहीं करता है जैसा भविष्यद्वक्ता ने करा है ॥ ४९ । कि परमेश्वर करता है स्वर्ग मेरा विदासन थ्रीर पृथियी मेरे चरयों की पीठी है तुम मेरे लिये कैसा घर बनाग्रीमे अधवा मेरे विश्वाम का कीन सा स्वान है ॥ ५०। ववा मेरे राध ने यद सय यन्तु नरीं यनाई॥

५१। दे इठीले थीर मन थीर कानी के खतना-भीन लेंगो। तुम सदा पवित्र प्रात्मा का साम्द्रना करते हा . कीमा सुम्हारे पितरी ने तैसा सुम भी॥ ४२। भविष्यद्वकाची में में तुम्हारे पितरी ने किस की नहीं मताया . थीर उन्हों ने उन्हें मार हाला जिन्हों ने एस धर्मी जन के पाने का यात्री से संदेश दिया जिम के शुम अय पकड्यानेदारे खीर दत्यारे दुए घा ॥ ४३ । जिन्धे ने स्वर्गदृतीं के द्वारा ठएराई पुर्द व्यवस्था पाई है तीभी पालन न किई॥

' ५४। यद यासं सुनने से उन के मन की तीर मा सम गया थीर वे स्तिकान पर दांत पीचने समे ॥ ५५ । परन्तु उस ने पाँचय खात्मा से परिपूर्ण दी स्या की थार ताकके ईप्रवर की महिमा की थार योगु का र्यत्रयर की दक्तिनी थार खरी देखा॥ ५६ । धीर कदा देखा में स्वर्ग की खुले खीर मनुष्य के पुत्र की ईश्वर की दहिनी ग्रीर खंडे देखता हु॥ ५७। तय उन्टों ने घड़े ग्रव्य से चिल्लाके प्रपने कान यन्द किये थे।र एक चित्त देाके उस पर लयके॥ ४८ । श्रीर **उसे नगर के बाहर निकालके प**रश्ररबाह ४४। माक्षी का तंयू जंगल में छमारे पितरीं के करने लगे खीर सावियों ने खपने कपडे शावल नाम योच में या बीमा उसी में ठएराया जिस में मूसा से एक जवान के पांधी पास उतार रखे॥ ५९। ग्रीर फदा कि की खाकार हू ने देखा दै उस के ख़नुसार | उन्दें। ने स्तिफान की पत्थरवाए किया जी यह कहके

प्रार्थना करता या कि चे प्रभु यीशु मेरे श्वास्मा की ग्रहण कर ॥ ६० । श्रीर घुष्टेंने टेंकके उस ने यह शब्द से पुकारा दे प्रभु यह पाप उन पर मत लगा श्रीर यह कहके से गया ॥

## C. प्रावल स्तिषान के मारे खाने में सम्मिति देता था . उस समय

विष्णालीम में की मंहली पर खड़ा उपद्रव हुआ छी। प्रेरितों की छोड़ वं सब यिद्वदिया खीर श्रीमिरीन देशों में तितर वितर दुए॥ २। भक्त लेगोा ने स्तिफान की कवर में रखा थीर उस के लिये वड़ा थीर उन्हों ने पंछित्र खारमा पाया ॥ विलाप किया ॥ ३ । शावल महली की नाश करता रदा कि घर घर घुसके पुरुषों सीर स्तियों की। पकड़के वंदीगृह में डालता था॥

उस नगर मे वदा स्नानन्द दुस्रा ॥

पुरुष कद्यता था॥ १०। ग्रीर कोटे से बहे तक

रहा थीर शाहतर्थ कर्म श्रीर यहे चिन्ह जी होते चे,देखके विस्मित दोता था॥

१४ । जो प्रेरित यिष्णलीम में थे उन्हों ने जब सुना कि जीमिरोनियों ने ईश्वर का वचन ग्रहरू किया है तब चितर और योष्टन की उन के पास भेजा ॥ १५ । छीर उन्दों ने जाको उन को लिये प्रार्थना किई कि वे पवित्र ग्रात्मा पावे॥ १६। क्योंकि यह खब ली उन में से किसी पर नहीं पड़ा था केवल उन्दों ने प्रभु योशु के नाम से वर्पातसमा लिया था॥ १७। तय उन्हों ने उन पर छात्र रखे

१८। शिमोन यर देखके कि प्रेरितों के दाधों की रखने से पवित्र भारमा दिया जाता है उन के पास चपेये लाया॥ १९ । ख्रीर कदा मुक्त की भी 8ं। जो तिंतर बितर दुर से। सुसमाचार प्रचार∫यद खोंधकार दीकिये कि जिस किसी पर में द्वाप करते दुर फिरा किये ॥ ५ । श्रीर फिलिय ने ग्रोसि- रूप्र बद्द पवित्र खातमा पांचे ॥ २० । परन्तु पितर रान को एक नगर में जाको खोष्ट की कथा लोगी की ने उस से कहा तेरे स्पैपे तेरे संग नष्ट होई स्पेकि मुनाई ॥ ६ । स्रीर क्षेत बाते फिलिय ने कटी उन्टें। तू ने ईब्रवर का दान रुपैयों से मेाल लेने का विद्यार पर से जो। ने उन आश्चर्य कर्मी की जी बद करता किया है। ११। तुमे इस बात में न भाग न अधि-था सुनने ग्रीर दखने से रक चित्त दीको मन लगाया॥ कार दे क्योंकि तेरा मन ईप्छर के ग्रागे सीधा नहीं 9। क्योक्ति बहुतों में से जिन्हें बगुह भूत लगे घे है। २२। इस लिये ग्रपनी इस युराई से पश्चाताप वे भूत बड़े शब्द से पुकारते हुए निकले और बहुत करके ईश्वर से प्रार्थना कर क्या जाने तेरे मन का बहुँगी थार लगहे लाग चर्ने किये गये ॥ ८। थार विचार कमा किया लाय ॥ २३। क्योंकि में देखता टू कि तू यति कडवे पित में थीर अधर्म के धंधन ए। परन्तु उस नगर में आगो से शिमोन नाम में पड़ा है।। १४। शिमोन ने उत्तर दिया कि आप लोग रक मनुष्य था जी टीना करके शिमिरीन के लिगी। मेरे लिये प्रमु से प्रार्थना की जिये कि जी दातें काप लीगी को विस्मित करता था और श्रपने को कोई बड़ा ने कही है उन में से कोई बात मुक्त पर न पड़े॥

२५। से। वे सादी देके थीर प्रभुका यचन सव उस को मानको कहते थे कि यह मनुष्य ईश्वर सुनाको यिषशालीम को लीटे श्रीर उन्हों ने श्रीम-की मद्दा शक्ति ही है। ११। उस ने बहुत दिनों रानियों के बहुत गांधों में सुसमाचार प्रचार किया। से उन्हें टीनों से विस्मित किया था इस लिये वे रेई । परन्तु परमेश्वर के एक दूत ने फिलिप से कहा हस की मानते थे॥ १२। परन्तु जब उन्हों ने फिलिए उठके दक्षिय की उस मार्ग पर जा की यिस्मालीम का जो ईश्वर की राज्य की छीर यीशु खीष्ट की नाम से फ़ब्जा नगर की जाता है वह जंगल है॥ २०। के विषय ने का सुसमाचार सुनाता था विख्वास वद उठके गया थ्रीर देखी कूछ देश का एक मनुष्य किया तक पुरुष श्रीर स्त्रियां भी अपितसमा लेने या जा नपुंचक श्रीर कृशियों की राखी कन्दाकी का लगे ॥ १३। तब शिमोन ने आप भी बिश्वास एक प्रधान थीर उस के सारे धन पर अध्यक था किया थीर वयसिसमा लेको फिलिय के संग लगा। ग्रीर यिषशलीम की भवन करने की आया था।

चठ जाता तब तब वे कूच करते थे॥ ३०। ग्रीर वादल में आग उन सभी की दिखाई दिया करती यदि यह न उठता तो जिस दिन लें यह न उठता थी॥

गया इस कारण मूसा सस में प्रवेश न कर सका॥ इस दिन ली वे कूच न करते थे॥ इद । इस्वारल् इदं। ख्रीर इखारालियों की खारी यात्रा में ऐसा द्वीता के घराने की सारी यात्रा में दिन की तो यहावा था कि जब जब बह बादल निवास के कपर से का बादल , निवास पर स्रीर रात की उसी

## लैक्यव्यवस्था नाम पुस्तक।

(हानवलि की विधि)

१ • या है। वा ने मिलापबाले तंबू में से मूचा को बुलाकर उस से कहा, ३। इद्यारिलियों से कह कि तुम में से यदि कोई मनुष्य परीवा के लिये प्रशु का चढावा चढार ते। ं उस का बलिपशु गायवैसा वा भेडवकरिया इन मे से एक का द्वा-॥ <sub>कि</sub>

🗤 ३। यदि वह गायवैला में से देामवलि करे ता निर्देश नर मिलायवाले तंब्र के द्वार पर चठाए कि यदीवा उसे गृह्य करे॥ ८। खीर वह सपना हाथ द्वामविषयमुके थिर पर टेकी थ्रीर वन्न उस की लिये प्रायश्चित करने की ग्रहण किया जाएगा ॥ ५। तव वह उस वहरे के। यहावा के साम्हने वाल करे थीर दायन के पुत्र की याजक है वे लेडू की समीप से जाकर उस घंदी की चारीं अलंगों पर किंद्की जी मिलापवाले संबू को द्वार त्यर है ॥ ई। फिर वद होमबलिपशु की खाल निकालकर उस पशु की टुकडे ट्कारे करे॥ छ। तस्र द्वादन यासका के पुत्र वेदी पूर खारा रक्खे खीर खारा पर लक्डी सजाकर धरें॥ द। श्रीर हास्तन के पुत्र जी याज्ञक है वे सिर श्रीर घरवी समेत पशु के हुकड़ी की उस लकडी पर जो वेदी की आग पर ट्रोंगी सजाकर धरे॥ ९। श्रीर

विल ग्रीर यदीया के लिये सुखदायक सुगधवाला च्या ठद्दरे॥

१०। खीर यदि बद भेडी वा वक्तरी में का द्देशमर्वाल चढार तो निर्देश नर की चढार ॥ ११ । श्रीर बह इस की यदावा के स्नागे घेदी की उत्तर-वाली बालंग पर वाल करे ग्रीर दादन के पुत्र जो याजक दे वे उस के लोड़ की वेदी की चारी थालंगा पर किड्की ॥ १२ । खीर यह उस की दुकडी टुकडे करे थार चिर थार चरघी का अलग करें थार याजक इन सब की उस लक्डी पर सजाके धरे-जी वेदी की आगः पर देशों ॥ १३ । श्रीर वह उंस की श्रन्सियों श्रीर पैरी की जल से धीर श्रीर याजक सब को समीप ले जाकर घेदी पर जलार कि यह द्यामर्खाल ग्रीर यद्यावा के लिये सुखदायक सुगध-वाला इव्य उद्दरे॥

98। थ्रीर यदि घट यदीवा के लिये पनियों मे का डीमवाल चढार तो पिडुकी वा कंबूतरी का चढावा चढार॥ १५। याजक उस को येदी के समीप ले जाकर उस का गला मरोडके सिर की धड से अलग करे थार वेदी पर जलाए थार उस का सारा लेाडू उस घेदी की खला पर गिराया चार ॥ १६। श्रीर वह उस का ग्रीम मल संदित निकालकर वह उस की अन्तरियों श्रीर पैरों की जल से धोर वेदी की पूरव श्रीर राख डालने के स्थान पर फीक त्तव याजक सब को वेदी पर जलार कि सह दोम- दे,॥ १०। छीर बह उस की पखें के बीच से फाड़े

२८ । श्रीर वह सीटता था श्रीर श्रवने रच पर बेठा हुआ यिशैयाद भविष्यद्वका का पुस्तक पढ़ता था॥ रेए। तब प्रात्मा ने फिलिप से कहा निकट जाके इस रथ से मिल जा ॥ ३०। फिलिय ने उस छोर दें। हुके उस मनुष्य की विशेषाछ भविष्यहुक्ता का पुस्तक पक्ते हुए सुना श्रीर कहा क्या खाप जो पक्ते हैं उसे ब्रुक्तते हैं ॥ ३१। उस ने कहा यदि कोई मुक्ते न व्यतावे तो में क्योंकर व्रक्त स्क्रू . ग्रीर उस ने फिलिप से विन्ती किई कि चठके मेरे सा वैठिये॥ ३२। धर्मा-पुस्तक का अध्याय जी वह पढ़ता या यही या कि बद भेड़ की नाई बध होने की पहुचाया गया और बीसा मेमा अपने राम कतरनेहारे के साम्दने खवाल है तैसा उस ने अपना मुद्द न खोला ॥ ३३ । उस की दीनताई में उस का न्याय नहीं होने पाया थीर उस के समय के लेगों का वर्णन कीन करेगा क्योंक उस का प्राच पृथियो से उठाया गया ॥३४। इस पर नपु-सक ने फिलिय से कहा मैं श्राप से विन्ती करता हू भविष्यद्वक्ता यह बात किस के विषय में कहता है ष्यपने विषय में अधवा किसी दूसरे के विषय में ॥ ३५ । तय फिलिप ने श्रपना मुंह खोलके थै।र धर्मा-पुस्तक के इस वचन से आरभ करके योशु का सुसमा-चार उस का सुनाया॥ ३६। मार्ग में जाते जाते वे किसी पानी के पास पहुचे थीर नपुसक ने कदा देखिये जल दे व्यपतिसमा लेने में मुभे का राज दे ॥ ३७। फिलिय ने कहा जो श्राप सारे मन से विश्वास करते हैं तो हो सकता है . उस ने उत्तर दिया मै विश्ठास करता हूं कि योश खीष्ट ईक्टर का पुत्र है] ॥ ३८। तव उस ने रथ खड़ा करने की याचा दिई ग्रीर वे दोनों फिलिप श्रीर नपुंसक भी जल मे उतरे श्रीर फिलिप ने उस की व्यक्तिसमा दिया॥ ३९। जव ह्ये जल में से कपर श्राये तह्य परमेश्वर का श्रात्मा फिलिय की ले गया ग्रीर नपुसक ने उसे फिर नहीं देखा क्योंकि वह खपने मार्ग पर श्रानन्द करता द्युया चला गया ॥ ४०। परन्तु फिलिप ग्रमदोद नगर में पाया गया थीर श्रागे खरुको जब ली कैसरिया नगर में न पहुंचा सब नगरों में सुसमाचार सुनाता गया॥

र्ट, यावल जिस की श्रव से प्रमु के शिष्टों की धमकाने और घात करने की सांस फूल रही घी महायालक के पास गया ॥ २। स्रीर उस से दमेसक नगर की सभासों के नाम पर चिट्रियां मांगीं इस लिये कि यदि कीर्ड मिले क्या पुरुष क्या स्त्रियां जो उस पंच की दीं ती उन्हें बांधे दुए यिषशलीम की ले बावे॥ ३। परन्तु जाते दुर जब घट दमेसक के निकट पहुचा तथ अर्घाचक स्वर्ग से रक ज्योति उस की चारीं श्रीर चमको ॥ ४ । श्रीर वह भूमि पर ग्रिरा श्रीर एक शब्द सुना की उस से बीला दे शावल दे शावल तु मुक्ते क्यों सताता है॥ ४। उस ने कहा दे प्रमुत् कीन है . प्रमु ने कहा में यीशु हूं जिसे तू सताता है पैनें। पर सात मारना तेरे सिये कठिन है। 🕻। उस ने कंपित थैार अवंभित हो कहा दे प्रभु हूँ क्या चाहता है कि मै करं. प्रभु ने उस से कहा उठके नगर में द्या थ्रीर सुम से कहा जायगा तुमे क्या करना उचित है। 9। श्रीर जी मनुष्य उस की संग्र जाते थे से। चुप खड़े घे कि वे शब्द ते। सुनते घे पर किसी की नहीं देखते थे॥ ८। तब शावल मूमि से उठा परन्त जय प्रपनी पांखें खोली तब किसी की न देख सका पर वे उस का दाच पकड़के उसे दमेसक में लाये॥ ए। खीर यह तीन दिन ली नहीं देख सकता था श्रीर न खाता न पीता था॥

१०। दमेसक में अनीनयाह नाम एक शिष्य था श्रीर प्रभु ने दर्शन में उस से कहा हे अनीनयाह . उस ने कहा है अनीनयाह . उस ने कहा है प्रमु देखिये में हू ॥ ११। तब प्रभु ने उस से कहा उठके उस गली में की सीधी कहावती है जा श्रीर यिष्ट्रदा के घर में शावल नाम तारस नगर के एक मनुष्य की ठूंठ क्योंकि देख वह प्रार्थना करता है ॥ ११। श्रीर उस ने दर्शन में यह देखा है कि यनीनयाह नाम एक मनुष्य ने भीतर खाके उस पर हाथ रखा कि वह दृष्टि पावे॥ १३। खनीनयाह ने उत्तर दिया कि है प्रभु में ने बहुतों से इस मनुष्य के विषय में सुना है कि उस ने यिष्ट्रश्लीम में तेरे पावित्र लोगों से कितनी धुराई किई है॥ १४। श्रीर

यहां उस की सेरे नाम की सब प्रार्थना करनेहारीं | की बांधने का प्रधान याजकों की ग्रीर से ग्राधिकार है।। १५। प्रभुने उस से कहा चला सा क्यों कि वह प्रन्यशेषियों ग्रीर राजाग्री ग्रीर इस्रायेल की सन्तानी के आग्नो मेरा नाम पहुचाने की मेरा गक चुना हुआ पात्र है॥ १६। क्योंकि मै उसे व्यतास्त्राा कि मेरे नाम के लिये उस की कैसा घडा द स चठाना होगा॥

९९। तब अनीनयाद ने जाकी उस घर में प्रवेश किया थीर उस पर हाच रखके कहा है भाई जावल प्रभु ने अर्थात योशु ने जिस ने उस मार्ग में जिस से मू खाता था तुम की दर्शन दिया मुमे भेजा है इस लिये कि तू दृष्टि पाये श्रीर पवित्र खात्मा से परिपूर्य द्दीवे॥ १८। श्रीर तुरन्त उस की ग्रांखी से किलके से गिर पड़े ख़ैार बह सुरना देखने लगा ख़ीर उठकी वपितसमा लिया ग्रीर भाजन करके वल पाया॥

१९। तव शावल कितने दिन दमेसक में के शिष्यों के स्वा था॥ २०। थ्रीर बह तुरन्त सभाकी मंयीयुकी कथा सुनाने लगा कि बद्द ईश्बर का पुत्र है॥ २१। स्रीर सब सुननेदारे विस्मित दे। कदने लगो क्या यह वह नहीं है जिस ने यिष्यालीम में इस नाम की प्रार्थना करनेष्टारी की नाग्र किया श्रीर यदा इसी लिये खाया घा कि उन्दे वांधे दुग प्रधान याजको के स्राग्ने पहुचावे॥ २२। परन्तु शावल स्रीर भी हुठ दोता गया ग्रीर यदी कीष्ट है इस बात का प्रमाख देको दमेसक में रहनेहारे यिट्टांदियों का व्याकुल किया ॥ २३ । जब बहुत दिन बीत गये तब विहू-दियों ने उसे भार डालने का आपस में विचार किया। २४। परन्तु उन की कुमंत्रवा शावल के। जान पर पहरा भी देते थे॥ २५। परन्तु शिष्यों ने रात का

उस ने क्योंकर मार्ग में प्रभु की देखा या श्रीर प्रभु उस से द्याला था थीर क्योंकर उस ने दमेसक स यीश के नाम से खोलके वात किई घी॥ २८। तव वह विस्थालीम में उन के संग प्याया जाया करने लगा थीर प्रभु यीशु के नाम से खीलके वात करने लगा ॥ २९ । उस ने यूनानीय भाषा घालनेशारी से भी क्या ग्रीर विवाद किया पर वे उसे भार डालने का यद करने सरी ॥ ३०। यद जानके भाई सीरा उसे कैसरिया में लाये थार तारस की थार भेजा॥

३१। से सारे विद्वदिया श्रीर गालील ग्रीर ग्रीम-रीन में मण्डली की चैन दीता था श्रीर वे सुधर जाती थी और प्रभु के भव में खीर पवित्र श्रातमा की शांति में चलतों थीं भीर यठ जाती थीं॥ ३२। तव पितर सब पवित्र लोगों में फिरते हुए उन्हों के पास भी आया जो लुट्टा नगर में घास करते थे॥ ३३। यहां उम्र ने मेनिय नाम एक मनुष्य की। पाया जी अहींगी या थार खाट बरस से खाट पर पड़ा हुआ। या॥ ३४ । पितर ने उस से कदा दे मेनिय योगु स्त्रीष्ट सुम्मे चंगा करता है उठ ग्रीर स्त्रयना विकेशना मुधार . तय यद तुरन्त चठा ॥ ३५ । ग्रीर लुट्टा थीर यारीन के सब निवासियों ने उसे देखा थीर विप्रभुकी थीर फिरे॥

३६। याफी नगर में तबीया अर्थात दर्की नाम रक शिष्या घी । बद सुक्रम्मीं श्रीर दानीं से जे। बद करती घो पूर्ण घो॥ ३७। उन दिनों से बद राजी छुई ग्रीर मर गई ग्रीर उन्दों ने इसे नष्टलाक उपराठी कोठरी में रखा॥ ३८। श्रीर इस लिये कि लुट्टा याफी के निकट या शिप्यों ने यह सुनके कि पितर यदां है दो मनुष्यों की उस पास भेजकी विन्ती किई पही . व उसे मार डालने की रात थीर दिन फाटकी कि छमारे पास थाने में विलम्ब न कीजिये॥ ३९। तब पितर उठके उन के संग गया खीर जब बद उसे लेकी टोकरे में लटकाकों भीत पर से उतार दिया॥ पहुचा तब वे उसे उस उपरोठी कें।ठरी में ले गये २६। जब शावल विद्यालीम में पहुचा तब बद श्रीर सब बिधवार राती हुई श्रीर का कुरते श्रीर शियों से मिल जाने चाहता था थीर व सब उस से बस्त्र दकी उन के सम दीते हुए बनाती थी उन्दे हरते थे क्योंकि वे उन के क्रिय्य द्वीने की प्रतीति दिखाती दुई उस पास राही दुई ॥ ४०। परन्तु नहीं करते थे॥ २९। परन्तु वर्णक्षा असे ले करके वितर ने सभी की बाहर निकाला ग्रीर घुटने टेकके प्रीरितीं को पास लाया और उन से कट दिया कि प्रार्थना किई और लाय की ग्रेगर फिरके कहा दे

उस की उठाया ग्रीर पवित्र कार्गी ग्रीर विधवाग्री को युलाको उसे जीवती दिखाई ॥ ४१। यह यात सारे याफो में जान पड़ी खीर बहुत लेगों ने प्रभु पर विज्वास किया ॥ ४३ । श्रीर पितर याफी मे श्चिमान नाम किसी चमार के यद्दी यहुत दिन रहा॥

१०. के सिरिया में कर्णीलिय नाम एक मनुष्य था जा इतलीय

नाम पलटन का ग्या भतपति था ॥ 🗦 । यह मक्त लन या ग्रीर श्रपने मारे घराने समेत ईव्हर से हरता या ग्रीर लोगो की ब्रद्धत दान देता या ग्रीर नित्य ईंग्टर से प्रार्थना करता था ॥ ३ । उस ने दिन की तीसरे पदर के निकट दर्शन में प्रत्यक देया कि ईंग्डर का गक दूरा उस पास भीतर खाया खीर उस से बाला है कर्लीलिय ॥ ४। उस ने उस की खार ताकक श्रीर भयमान दोके कहा दे प्रभु क्या है . उस ने उस से कदा तेरी प्रार्थनाए ग्रीर तेरे दान स्मरख के लिये ईन्टर के आगे पहुचे हैं॥ ५। थ्रीर श्रय मनुष्यी की याफी नगर भेजकी शिमीन की जी पितर कघायता है युला ॥ ६। यह जिमान नाम किसी चमार के यहां जिस का घर समुद्र के तीर पर है पादुन है . जो कुछ तुक्षे करना उचित है सा बही सुम से कदेगा ॥ ७। जब बद दूत का कर्योलिय से यात करता या चला गया तय उस ने अपने सेयकी म से दो की श्रीर जी उस के यहां लगे रहते श्रे उन में ये गक भक्त याद्वा की युलाया॥ 🕻 । श्रीर उन्दी की मय यात मुनाक उन्हें याकी की भेजा ॥

ए। दूसरे दिन ज्योधी वे मार्ग में चलते ये श्रीर नगर के निकट पहुचे त्योदी पितर का पहर के निकट प्रार्थना करने की कीठे पर चठा ॥ १०। तय यए यहुत भूसा दुष्या श्रीर कुछ खाने चाहता था पर जिस समय ये तैयार फरते थे यह येनुध हो गया ॥ ११ । श्रीर उस ने स्थर्ग की खुले थीर बड़ी चट्टर की नाई किसी पात्र की चार कीना से बांधे

तयीचा चठ . तय उस ने प्रापनी प्रांखें स्ताली ग्रीर | उत्तरते देखा ॥ १२ । उस में पृष्टियों के सब चीपाये पितर की देखके उठ येठी ॥ ४१ । उस ने दाय देके | बीर यनपशु ग्रीर रेंगनेहारे जन्तु ग्रीर ग्राकाण के पंकी थे॥ १३। थीर एक शब्द उस पास पहुचा कि दे पितर उठ मार थीर खा॥ १४ । पितर ने कद्या दे प्रभुऐसान द्वाघे क्यों कि मैं ने कभी को ई अप-वित्र प्राचवा प्रामुद्ध वस्तु नशे खाई॥ १४। प्रीर शब्द फिर दूसरी घेर उस पास पहुचा कि जी कुछ र्दश्चर ने शुद्धे किया दै उस की तू अशुद्ध मत कह।। १६। यह तीन बार हुआ तब बद पात्र फिर स्वर्ग पर उठा लिया गया॥

> १९। जिस समय पितर श्रपने मन मे दुवधा करता था कि यह दर्शन जी मे ने देखा है क्या है देखा वे मनुष्य की कर्ली लिय की आँर से भेने गये ये शिमोन की घर का ठिकाना पा करके डेयड़ी पर पाई हुए ॥ ९८ । ख्रीर वृकारके प्रकृते ये वका शिमान का पितर कतावता है यहां पाहुन है॥ १९ । पितर उस दर्शन को विषय में से। चता ही घा कि ग्रात्मा ने उस से कहा देख तीन मनुष्य तुमें कूढ़ते है ॥ २०। पर हू चठके चतर जा थार उन के समें वेखटके चला वा क्यों कि में ने उन्हें भेजा है। २१। तब पितर ने उन मनुष्यों के पास जो कर्गीलिय की ख्रीर से उस पास भेने गये थे उत्तरके कहा देखी जिसे तुम द्रुटते द्यां सी में हु सुम किस कारण से श्राये द्या॥ २२। वे घोले फर्जीलिय शतपति जो धर्मी मनुष्य श्रीर् ईब्बर से डरनेदारा थ्रीर सारे विष्टूदी लेगों में सुख्यात है उस का, गक पवित्र दूत से श्राचा दिई गई कि स्नाप की ष्रपने घर में युलाके स्नाप से वात सुने ॥ २३ । तब पितर ने उन्दें भीतर युलाके उन की पदुनई किई थीर दूसरे दिन यह उन के स्यागया श्रीर याफी के भादयों में से कितने उस के साथ है। लिये॥

२४ । दूसरे दिन चन्दी ने फीसरिया में प्रवेश किया पीर कर्योलिय अपने कुटुवों थीर प्रिय मित्री को एकट्ठे युलाके उन की घाट जाइता था॥ २५। जय पितर भोतर खाता था तय कर्लीलिय उस से क्या मिला कीर यांशां पड़को प्रयाम किया॥ २६। परन्तु पितर ने उस की उठाके कदा खड़ा दी मे हुए चीर पृष्यियो की ग्रोर लटकाये हुए ग्रापनी ग्रोर ग्राप भी मनुष्य हू॥ २७। ग्रीर यह उस के सा वातचीत करता दुवा भीतर गया थै।र घट्टत सेगोां को एकट्ठे पाया॥ २८। श्रीर उन से कहा तुम जानते हो कि प्रन्यदेशी की संगति करना श्रयवा उस को यहाँ जाना यिहूदी मनुष्य का बर्जित है परन्तु ईश्वर ने मुक्ते बताया है कि तू किसी मनुष्य क्ता अपवित्र अधवा अशुद्ध मत कर ॥ १९ । इस लिये मे जो वुलाया गया ते। इस के विक्द्व भूक न कहके चला याया सा मै पूछता हू कि तुम्हों ने किस व्रात के लिये मुक्ते बुलाया है ॥ ३०। कर्सीलिय ने कदा चार दिन दुर कि मै इस घड़ी सा उपवास करता था और तोसरे पहर खपने घर मे प्रार्थना करता या कि देखा एक पुरुष चमकता बस्त्र पाँचने दुर मेरे खातो खडा हुया । ३१। ग्रीर बाला ह कर्योक्षिय तैरो प्रार्थना सुनी गई है और तेरे दान ईक्टर के आगे स्मरण किये गये है। ३२। इस लिये याफी नगर भेजके शिमान की जी पितर कहावता है बुला . वह समुद्र को तीर पर शिमान चमार के घर मे पाहुन है . वह ब्राक्ते तुम्म से वात करेगा ॥ 🗦 ३। तब मै ने तुरन्त आप के पास भेजा श्रीर श्राप ने अच्छा किया जो श्राये दैसी अञ्च ईक्टर ने जो क्षुक श्राप की श्राज्ञा दिई है सोई सुनने की इम सव यद्यां ईश्वर के साम्दने है ॥

३४। तब पितर ने मुद्द खालको कहा मुभी सच-मुच व्रभः पडता है कि ईश्वर मुद्द देखा विचार करनेहारा नहीं है ॥ ३५। परन्तु हर एक देश के लेगों में जो उस से डरता है ब्राँग धर्म के कार्य करता है से। उस से ग्रहण किया जाता है ॥ ३६। उस ने यह बचन तुम्हों की पास भेजा है जो उस ने इस्रायेल को सन्तानों को पास भेजा अर्थात् योशु खोष्ट के द्वारा से जो सभी का प्रमु है श्रांति का मुसमाचार सुनाया ॥ ३७ । तुम वह बात जानते हो जो उस वर्णातसमा के पोक्टे जिस का योधन ने उपदेश किया गालील से स्नारभ कर सारे यिहूदिया में फैल गई॥ ३८। स्रधात् नासरत नगर के योङ् के विषय मे ष्योंकर ईश्वर ने उस की यवित्र श्रास्ता श्रीर सामर्थ

क्योंकि ईश्वर उस की संग था ॥ ३९ । ग्रीर हम उन सव कामों के सादी हैं जो उस ने यिष्ट्रदियों के देश में श्रीर विश्वश्लीम में भी किये जिसे लेगों ने काठ पर लटकाकी मार ढाला ॥ ४०। उस की ईश्वर ने तीसरे दिन जिला उठाया थ्रीर उस की प्रगट दोने दिया ॥ ४१ । यद्य लोगो के ग्रागे नहीं परन्तु सादियों के आगे जिन्हें ईश्वर ने पहिले से ठहराया या अर्थात इमा के बागे जिन्दों ने उस के मृतकों में से जी उठने के पीके उस के संग स्ताया और पीया ॥ ४२। श्रीर उस ने हमा की खाला दिई कि लोगी का उपदेश श्रीर साची देशों कि वही है जिस की ईश्वर ने जीवतीं थै।र मृतकों का न्यायी ठहराया है ॥ ४३ । उस पर सारे भविष्यहुक्ता साक्षी देते है कि जी कोई उस पर विश्वास करे से उस के नाम के द्वारा पापमाचन पावेशा ॥

४४। पितर यह वात कहता ही था कि पवित्र श्रात्मा वचन के सब धुननेदारी पर पड़ा॥ ४५। श्रीर खतना किये हुए विश्वासी जितने पितर के संग आये चे विस्मित हुए कि अन्यदेशियों पर भी पवित्र ष्रात्मा का दान उंडेला गया है॥ ४६। क्योंकि उन्हों ने उन्हें श्रनेक बेालियां वालते ग्रीर ईश्वर की महिमा करते सुना ॥ ४७। इस पर पितर ने कहा वया कीई जल को रीक सकता है कि इन लोगों की जिन्हा ने छमारी नाई पवित्र स्नात्मा पाया है वर्पातसमा न दिया जावे॥ ४८। ग्रीर उस ने ग्राचा दिई कि उन्हे प्रमु के नाम से वर्षामसमा दिया जाय . तव उन्हो ने उस से कई एक दिन ठद्दर जाने की विन्ती किई॥

११ जी प्रेरित श्रीर भार लोग गिष्टू-दिया में घे उन्हों ने सुना कि अन्यदेशिया ने भी ईश्वर का वचन ग्रद्ध किया है। २। श्रीर सव पितर यिक्शलीम की गया तब खतना किये दुर लेगा उस से विवाद करने लगे॥ ३। श्रीर वाले तूने खतनाहीन लागा के यदां जाके उन की चा खाया ॥ 🞖 । तब पितर ने खारभ कर एक खार से फ्रांभियेक किया थ्रीर वह भलाई करता थ्रीर से उन्हें कह सुनाया॥ ५। कि में याफी नगर में सभा को जो शैतान से पेरे जाते थे चगा करता फिरा प्रार्थना करता था स्नीर बेसुध होके एक दर्शन सर्थात

पाम ले। प्राया ॥ ६। में ने उस की थ्रोर ताकके की यचन सुनाया ॥ २०। परन्तु उन में से कितने देरा लिया और पृचियी के चैतायों और बनवशुकों कुवी कीर कुरीनिय मनुष्य थे जो अन्तीरितया में आके श्रीर रेगनेटारे बन्तुकी की कीर काकाश के पहिंची यूनानियों से बात करने कीर प्रभु यीशु का मुसमाचार को देखा॥ ७। थ्रीर एक प्रद्ध मुना द्या मुक्त में मुनाने लगे॥ २१। थ्रीर प्रभु का द्याय उन की संग वाला है पितर उठ मार थीर सा॥ ६। में ने कहा था थीर बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की स्नार रं प्रभु रेमा न देवि क्योंकि कोर्ध प्रपियत्र प्राप्या किरे॥ २२। तव उन के विषय में घट वात यिस-प्रमुद्ध यन्तु मेरे मुद्ध में कभी नहीं गई॥ ए। परन्तु गळ ने दूसरी घेर स्वर्ग में मुक्ते उत्तर दिया कि की कुछ इंड्यो ने शुद्ध किया है उस की तू अगुद्ध मत कहा। १०। यह तीन बार हुआ तब सब युक्त फिर म्छर्ग पर ग्रीचा गया ॥ १९। थ्रीर देखी सुरमातीन सनुष्य जो फैसरिया से मेरे पान भेजे गये घे जिम घर में में घा उन घर पर था पहुंचे ॥ १३। तय कात्मा ने मुक्त ने उन के मंग्र देखटके चले जाने की कदा श्रीर ये छ. भाई भी मेरे मंग गये थीर हम ने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया॥ १३। थीर उस ने इस यताया कि उम ने क्योकर प्रापने घर में गक दूत की घडे दुर देखा चा हो उम में घीला कि मनुष्यों की याकी नगर भेजके जिमीन की जी पितर कदायता है युला ॥ १४। यह तुक से वार्त करेगा जिन के द्वारा गूथीर तैरा चारा घराना त्राग पार्व॥ १५। जय में यात करने लगा तय पवित्र प्रात्मा जिम रीति में ग्रारभ में इमां पर पड़ा उमी रीति से उन्दें। पर भी पड़ा॥ १६। तय में ने प्रभुका यचन म्मरब किया कि उस ने कहा थेएन ने जल से वप-तिसमा दिया परन्तु तुम्हे पवित्र खात्मा मे व्यपतिममा दिया जायगा॥ १९। से जब कि ईण्वर ने प्रभु यीश स्त्रीष्ट पर विक्यास क्षरनेदारी की जैसे हमी की तैसे उन्दों की भी एकसा दान दिया ता मे कीन या कि मै र्भग्यर की रीक मकता॥ १८। ये यद सुनके चुप तुर खीर यद कणके ईंग्यर की म्तुति करने लगे कि तय ती ईण्टर ने श्रम्यदेशियों की भी पण्चाताप दान किया है कि वे स्रोव ॥

स्थां पर में चार कोनी से लटकाई हुई बड़ी चट्टर किया देश था कुप्रस टापू श्रीर श्रन्तीरिया नगर की नाई फिसी पात्र की उत्तरते देखा श्रीर घट मेरे ली फिरते हुए किसी श्रीर की नहीं केवल पिटूर्दियों श्रलीम में की महली की काना में पहुंची ख्रीर उन्दी ने घर्णया को भेजा कि वह श्रनीयिया ना नाय॥ २३। यह सय पहुचा छीर ईन्वर के अनुग्रह की देखा तब खानन्दित हुखा खीर सभा की उपदेश दिया कि मन की अभिलाया चरित म्मु से मिले रहे। । २४ । क्योंकि यह भला मनुष्य श्रीर पवित्र श्रात्मा थै।र विकास से परिपूर्ण था . थै।र बहुत लाग प्रभु से मिल गये॥ २५। तव वर्णवा शावल का इंडने के लिये तारस की गया ॥ २६ । श्रीर घट उस की पाक अर्न्तिखया में लाया श्रीर वे दोनी जन वरस भर मंडली में एकट्टे देशते थे श्रीर बहुत लेशों क्री उपदेश देते थे थीर शिष्य लेशा पश्लि प्रस्त-रित्रया मे र्स्तीष्ट्रियान कहलाये ॥

। उन दिनों से कई ग्या भविष्यद्वता पिर-ग्रलीम से श्रन्तेखिया में श्राये॥ २८। उन में से यागाय नाम एक जन ने उठके यात्मा की शिक्षा से यताया कि सारे संसार में यहा श्रकाल पहेगा ग्रीर वट ग्रकाल क्रीदिय कीसर के समय में पड़ा। २९। तय शिष्यो ने दर एक प्रापनी प्रापनी सर्पात के प्रनुसार पिट्टांदिया में रहनेदारे भाइयें की सेव-कार्ड के रिामे कुछ भेजने की ठप्टराया ॥ ३०। श्रीर उन्दों ने यही किया अर्थात् वर्शवा श्रीर शावल के द्वाष प्राचीना के पास कुळ भेजा॥

१२ उस समय हेरीद राजा ने मण्डली के काई एक जना की दुख हेने को उन पर दाच बढाये॥ २। उस ने योद्यन को १९। स्तिकान के कारण की क्रीण पुत्रा तिस के भाई याकूष की खड़ु से मार डाला ॥ ३। ग्रीर हिंतु से की लोग तितर वितर हुए थे उन्हों ने फीनी- जब उस ने देखा कि यिटूदी लेगा इस से प्रसन्न होते हैं तब उस ने पितर की भी पकड़ा ग्रीर ग्रखमीरी राही के पर्छ्व के दिन घे॥ ४ । खीर उस ने उसे पक्षड्के बन्दीगृह में डाला श्रीर चार चार याहाश्री को चार पहरी में बीप दिया कि से उस की रखी थीर उस की निस्तार पर्छ्य के पीछे लोगों के खागे निकाल लाने की इच्छा करता था।

**५। वा पितर वन्दीगृद्ध में पहरे में रहता था** परन्तु महली लें। लगाके उस के लिये ईश्वर से प्रार्थना करती थी॥ ६। श्रीर जब हेरीद उसे निकाल लाने पर था उसी रात पितर दें। योद्वाखी के बीच मे दे जंजीरी से अंधा हुया सेता था थार पदकर द्वार के आगे बन्दीगृह की रवा करते थे॥ 9। थीर देखे। परमेध्वर का एक दूत था खडा घुया थीर क्रोठरी से ज्योति चमकी बीर उस ने पितर के पत्तर पर दाथ मारके उसे जगाके कटा शीघ्र उठ. तव उस की जलीरें उस के हाथों से गिर पड़ीं। ८। दूत ने उस से कहा कमर बांध श्रीर स्रापने जूते पहिन से श्रीर उस ने वैशा किया . तब उस से कदा श्रपना वस्त्र ग्रोठको मेरे पीके हा ले॥ ए। ग्रीर वह निकलके उस के पीछे अलने लगा थार नहीं जानता था कि जो दूत से किया जाता है से सत्य है परन्तु समभता था कि मै दर्शन देखता हू॥ १०। परन्तु वे पहिले थार दूसरे पहरे में से निकले थार नगर में जाने के लोहें के फाटक पर पहुंचे जी आप से श्राप उन के लिये खुल गया श्रीर वे निकलके एक गली के श्रन्त लें बढ़े श्रीर तुरन्त दूत पितर के पास से चला गया ॥ ११। तब पितर की चेत धुया थ्रीर उस ने कहा अब मै निश्चय जानता हू कि प्रमुने अपना दूत भेजा है और मुक्ते देराद के दाय से और सब बातों से जिन की बास पिट्टदी स्रीता देखते चे क्रुड़ाया है॥

१२ । श्रीर यह जानके वह योदन जो मार्क कहा-वता है तिस की माता मरियम के घर पर श्राया जर्दा वदुत लेगा रकट्टे दुर प्रार्थना करते थे॥ १३। बब पितर डेबड़ी के द्वार पर खटखटाया तब रोदा

मारे द्वार न खोला परन्तु भीतर दीस्के बताया कि वितर द्वार पर खड़ा है॥ १५। उन्दें ने उस से कहा तू वैरादी है परन्तु वह हुडता से वीली कि रेसा ही है. तब उन्हों ने कहा उस का दूत है। १६ । परन्तु पितर खटखटाता रहा श्रीर विद्वार खोलके उसे देखके विस्मित हुए ॥ १९। तब उस ने द्वाध से उन्हें चुप रहने का सैन किया थीर उन से कहा कि प्रमु क्योंकर उस की वन्दीगृद में से खाहर लाया था थ्रीर ब्राला यह बाते याकूव से श्रीर भाइयों से कर दीजिया तय निकलके दूसरे स्थान को गया॥

१८। बिहान दुर याद्वायों से बड़ी घवराइट दोने लगी कि पितर वया हुआ।। १९। जद देराद ने उसे ढूंका थार नहीं पाया तब पदस्यो की जाचके श्राचा किई कि वे वध किये जायें . तब यिहूदिया से कैसरिया की गया थीर बहा रहा।

२०। हिरोद की सेार ग्री सीदोन के लेगों से लडने का मन या परन्तु वे एक चित्त डेाके उस पास श्राये श्रीर वलास्त की जी राजा के शयनस्थान का अध्यव या मनाके मिलाप चारा क्योंकि राजा के देश से उन के देश का पालन दोता था।। २१। थीर ठरराये दुर दिन में देरीद ने राजवस्त्र परिनकी सिदासन पर बैठकी उन्दा की कथा सुनाई ॥ २२ i श्रीर लोग पुकार चठे कि ईश्वर का यव्द है मतुष्य का नहीं ॥ २३ । तब परमेज्यर के एक दूत ने तुरन्त उस की मारा क्योंकि उस ने ईप्रवर की स्तृति न किई थै।र कोई उस की खा गये थीर उस ने प्रास क्रोड़ दिया॥ २४ । परन्तु ईश्वर का वचन श्राधिक अधिक फैलता गया ॥

२५। जब वर्णवा ग्रीर शावल ने वह सेवकार्र पूरी किई घो तब वे योदन की भी जी मार्क कहा-वता या स्मा लेके यिक्यलीस से लैटि॥

१३ न्यान्ते खिया में की मण्डली में कितने भविष्यद्वका नाम एक दासी चुंप चाप मुनने की खाई॥ १४। श्रीर उपदेशक थे वर्षात् वर्षका श्रीर शिमियान जी थीर पितर का मध्य पदचामको उस ने भानन्य की निगर कदायता है थीर कुरीनीय लूकिय सीर चैत्रपाई को राजा हेरेाद का दूधभाई मनदेम श्रीर | घर में प्रवेश करके वैठ गये॥ १४। श्रीर व्यवस्था शावल ॥ रे । जिस समय वे उपवास सहित प्रमु की सेवा करते चे पवित्र श्रात्मा ने कदा में ने वर्णवा थ्रीर शावल की जिस काम के लिये व्रलाया है उस काम के निमित्त उन्दें मेरे लिये अलग करो ॥ ३। तव उन्हों ने उपवास श्रीर प्रार्थना करके श्रीर उन पर दाघ रखके उन्दे विदा किया॥

४। से वे पवित्र यास्मा के भेने दुर सित्रिका नगर की गये थीर बदां से जहाज पर क्प्रस टापू की चले ॥ ५ । श्रीर सालामी नगर में पहुचके उन्हो ने इंज्यर का वचन यिट्टदियों की सभाग्रों मे प्रचार किया थ्रीर योदन भी सेवक होके उन के संग्र था। ६। बीर उन्हों ने इस टापू के बीच से पाफी नगर लीं पहुंचके एक टोन्हें की पाया जी भूठा भविष्य-हुक्ता ग्रीर यिद्दी था जिस का नाम खरयीश था॥ **9 । वर सिर्किंग पायल प्रधान के संग्र वा जी युद्धि-**मान पुरुष था . उस ने वर्णवा श्रीर शावल की श्रपने पास बुलाके ईश्वर का वचन धुनने चादा॥ ८। परन्तु इलुमा टोन्टा कि उस के नाम का यदी प्रार्थ दै उन का साम्रा करके प्रधान की विश्वास की ग्रीर से बदकाने चाइता था॥ ए। तब ग्रावल ष्र्यात् पावल ने पवित्र ग्रात्मा से परिपूर्ण दोक्ते ग्रीर उस की स्रोर ताकके कहा ॥ १०। हैं सारे कपट थ्रीर सब कुचाल से भरे हुए शैतान के पुत्र सकल धर्म के बैरी क्या तू प्रभु के सीधे मार्गी की टेका करना न की होगा ॥ १९। श्रव देख प्रमु का दाय तुम पर है थीर दू कितने समय ली अधा दोगा श्रीर पूर्ण की न देखेगा . सुरना धुन्धलाई श्रीर ग्रंधकार उस पर पहा ग्रीर वह इधर उधर टटोलने लगा कि लेगा उस का दाय पकर्ड ॥ १२। तब प्रधान ने जी दुआ था से देखकी प्रमुक्षे उपदेश से याचीभत हो विश्वास किया ॥

१३। पायल थ्रीर उस के संगी पाफी से जहाल खीलकी पर्फुलिया देश की प्रशा नगर में आये परन्तु योद्यन उन्हें क्रोडके यिक्शलीम की लैट गया॥ १४।

ब्रीर भविष्यहक्तायों के एस्तक के पढ़े जाने के पीके सभा के ग्रध्यकों ने उन के पास कहला भेजा कि है भाइया यदि लागां के लिये उपदेश की काई खात क्राप लोगों के पास दीय ती किंदिये॥ १६ । तव पावल ने खड़ा दोको थार दाध से सैन करके कदा दे इस्रायेली लोगो। श्रीर ईश्वर से हरनेहारी सुना ॥ १९। इन इस्रायेली लोगों को ईश्वर ने इमारे पितरों को चुन लिया श्रीर इन लोगों के मिशर देश में परदेशी दोते हुए उन्हें कच पद दिया थ्रीर वलवन्त भुवा से उस देंश में से निकाल लिया ॥ १८ । श्रीर उस ने चालीस एक वरस जंगल में उन का निट्याह किया ॥ १९ । थ्रीर जनान देश में सात राज्य के लोगों की नाम करके उन का देश चिद्वियां डलवाके उन की बांट दिया॥ २०। इस की पीके उस ने साई चार सै। बरस के खटकल शमुरुल भविव्यद्वक्ता लें। उन्हें न्याय करनेद्वारे दिये ॥ २१ । उस समय से उन्हों ने राजा चाद्या ख्रीर ईध्वर ने चालीस ब्ररस लें। बिन्या-मीन के कुल के एक मनुष्य अर्थात् कीश के पुत्र शावल को उन्हें दिया॥ २२। श्रीर उस की श्रलग करके उस ने उन्हा के लिये दाकद की राजा होने की उठाया जिस के विषय में उस ने सासी देके कहा में ने यिशी का पुत्र दासद श्रपने मन की श्रनुसार एक मनुष्य पाया है कें। मेरी खारी इच्छा की पूरी करेगा॥ १३। इसी के वश में से ईश्वर ने प्रतिचा के अनु-सार इसायेल के लिये एक त्रामकर्ता अर्थात् यीशु के। उठाया॥ २४। पर उस के छाने के छात्रो याइन ने सव इस्रायेली लेगों की पश्चाताप के वर्णातसमा का उपदेश दिया॥ २५। श्रीर योद्दन जब श्रपनी दीड पूरी करता था तब वाला तुम क्या सममते हा मै कीन हूं. मै वह नहीं हू परन्तु देखें। मेरे पीड़े एक बाता है जिस के पांधीं की जूती में खोलने की याग्य नहीं हू॥

रेई। हे भाइया तुम जी इवाहीम के वंश के सन्तान हो श्रीर तुम्हों में जो ईश्वर से डरनेहारे हैं। तुम्हारे पास इस त्राम की कथा मेजी गई है॥ २०। क्षीर प्राा से थारो वढ़के वे पिसिटिया देश के ग्रमी- क्योंकि यिषशलीम के निवासियों ने थीर उन के खिया नगर में पहुंचे और विश्राम के दिन सभा के प्रधानों ने योश को न पहचानके सस का

करने में भविष्यद्वक्ताक्षीं की बातें भी की दर एक | निकलते चे तब अन्यदेशियों ने बिन्ती किई कि यद वियामवार पढ़ी जाती हैं पूरी किई ॥ २८। थीर उन्हों ने यध के याग्य कोई दोप उस में न पाया तीभी पिलात से विन्ती कि ई कि घट घात किया साय ॥ २९ । खीर, सब उन्दों ने उस के विषय से लिखी दुई स्व वाते पूरी किई थीं तब उरे काठ पर से उतारको कवर में रखा ॥ ३०। परन्तु ईरवर ने उसे मृतकों से से उठाया॥ ३१। थार उस ने बहुत दिन उन्हीं की की उस के सग गालील से यिष्यालीम मे खाये ये दर्शन दिया श्रीर वे लागी के पास उस के साझी हैं॥ ३२। इस उस प्रतिचा का की पितरीं से किई गई तुम्हें सुसमाचार सुनाते है ॥ ३३। कि ईश्वर ने योशु का उठाने से यह प्रतिचा चन के सन्तानी के अर्थात् इमी के लिये पूरी किई धै जैसा दूसरे गीत में भी जिखा है कि तू मेरा पुत्र है मैं ने ब्राज ही तुमी जन्म दिया है ॥ ३४ । ब्रीर इस ने जा उस की मृतकीं में से उठाया थीर वह कभी सङ् की अचल कृषा किई से तुम पर कदंगा॥३५। इस लिये उस ने दूसरे एक गीत में भी कहा है कि तू अपने पवित्र जन को सहने न देशा॥ ३६। दाकद तो ईश्वर की इच्छा से अपने समय के लोगों की सेवा करके से गया थैं।र अपने पितरीं में मिला खीर सह गया॥ ३९। परन्तु जिस की ईश्वर ने जिला चठाया यह नहीं सड़ गया॥ ३८। इस लिये दे भाइया जाना कि इसी के द्वारा पापमाचन की क्या तुम की सुनाई जाती है। ३९। ग्रीर इसी को देतु से एर एक विश्वासी जन सव वातीं से निर्दाय ठएराया जाता है जिन से तुम मूसा की व्यवस्था के देतु से निर्दीप नदीं ठहर सकते थे॥ **४**०। इस लिये चैाकस रही कि जी मिट्टायद्वसायी के पुस्तक में कघा गया है से तुम पर न पड़े॥ ४१। कि दे निन्दको देखी थ्रीर अचिमत हा श्रीर लोप हो जाखी क्योंकि में तुम्हारे दिना में एक काम करता टू ऐसा काम कि यदि कोई तुम से उस का वर्णन करे ता तुम जमी प्रतीति न करोगे॥

वाते श्राले विशामवार एम से कही जायें॥ ४३। श्रीर जब सभा उठ गई तब यिहदियों में से श्रीर मिक्तमान यिष्ट्रदीय मतावलिम्बयों में से घष्टुत लेगा पावल थी। वर्णवा के पीछे हा लिये शीर उन्हें ने उन से वाते करके उन्हें समभाया कि ईश्वर के यानुग्रह में खने रहे। ॥

४४। यमले वियामवार नगर के प्राय सव लेगा र्इंग्वर का वचन सुनने की म्कट्टे श्राये॥ ४५। परन्तु यिट्दी लाग भीड़ का देखके डाट से भर गये और विवाद की निन्दा करते हुए पायल की वातीं के बिस्ट वोलने लगे ॥ ४६ । तव पाघल श्रीर वर्णवा ने सादस करके कहा श्रवश्य था कि ईश्वर का वचन पहिले तुम्हीं से कदा जाय परन्तु जब कि तुम उसे दूर करते है। थ्रीर अपने तर्इ अनन्त जीवन के अयोग्य ठिएराते हा देखा एम अन्यदेशियों की स्रोर फिरते हैं॥ ४९। क्योंकि परमेण्टर ने दर्से यूं हीं स्त्राचा न जायगा इस लिये यू कहा है कि मैं ने दालद पर दिन्हें है कि मैं ने तुभी श्रन्यदेशियों की ज्योति उद्दराई है कि तू पृथियों के ग्रन्त सी त्रासकर्ता देवि ॥ ४<sup>८</sup>। तब यान्यदेशी लेगा जो धुनते थे यानन्दित हुए थीर प्रभु के अचन की बहाई करने लगे श्रीर जितने लेगा अनन्त जीवन के लिये ठएराये गये घे उन्दे। ने विश्वास किया ॥ ४९। तव प्रमु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा ॥ ५०। परन्तु यिद्वदिया ने भक्तिमती श्रीर कुलवन्ती स्त्रियों की श्रीर नगर के वहें लोगों की उसकाया थैं।र पायल थैं।र वर्णवा पर उपद्रव करवाके उन्दे खपने सिवानों में से निकाल दिया॥ ४१। तब वे उन के विषष्ट ग्रयने पांची की धूल भाडको इक्रोनिया नगर में स्राये॥ ५२। स्त्रीर चिष्य लोग क्रानन्द से क्षीर पवित्र क्रात्मा से पूर्ण दुर।

१४ ड्रकोनिया में उन्हों ने विद्वृदियों के उसा के घर में गक संग प्रवेश किया श्रीर ऐसी वाते किई कि यिद्दृदियी श्रीर यूनानिया में से भी बहुत लोगी ने खिश्वास किया ॥ २ । परन्तु न माननेहारे यिद्वृदियों ने ग्रान्य-४२। जब विदूरी लोग सभा को घर में से दिशियों की मन भाइयों के विरुद्ध उसकाये थीर खुरे

कर दियें॥ ३। की उन्हों ने प्रमु के भरे के बा बापने अनुग्रह के सकन पर साकी हेता था छीर उन के हाथों से किन्द छीर अहुत काम करवाता था साहस के बात करते हुए बहुत दिन विताये॥ ४। छीर नगर के लोगा विभिन्न हुए छीर कितने तो यिहू दियों के साथ छी। ४। परन्तु जब अन्य रेशियों छीर यिहू दियों ने भी अपने प्रधानों के सग उन को हुई था करने छीर उन्हें पत्थर-बाह करने की हल्ला किया॥ ६। तब व सान गये छीर लुका खोनिया देश के लुक्ता छीर दर्बी नगरों में छीर आसपास के देश में भाग गये॥ ९। छीर वहां सुसमाचार प्रचार करने लगे॥

ा लुस्ता में एक मनुष्य पांधी का निर्धत बैठा या जो खपनी माता के गर्भ ही से लंगड़ा था खार कभी नहीं चला था ॥ ए। यह पायल को बात करते मुनता था खार उस ने उस की खार ताकके देखा कि इस की चंगा किये जाने का विश्वास है॥ १०। खार बड़े शब्द से कहा खपने पांधी पर सीधा यहा हो। तथ वह कूटने खार फिरने लगा॥

१९। पायल ने ना किया या उसे देखके लोगी ने लुकाफ्रोनीय भाषा में कचे ग्रव्ट से कहा देवााग मनुष्यों के समान दें के दमारे पास उतर श्राय है। १२। ख्रीर उन्दों ने वर्णया की कूचितर थार पावल की द्वीमें कहा क्योंकि वद बात करने में मुख्य था। १३। खार ज्लापितर का उन के नगर के सम्दन था उस का यासक वैता की ग्रीर फूलों की घारी की फाटकों पर लाके लोगों के सग दालदान किया चाहता था ॥ १४ । परन्तु प्रेरितीं ने अर्थात वर्णवा ग्रीर पावल ने यह सुनके श्रापने कपहे फाडे ग्रीर लोगों की खोर लयक गये खार पुकारके वाले। १४। हे मनुष्या यह क्यां करते हा . हम भी तुम्हारे रमान दु ख सुख भागी मनुष्य है थ्रीर तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ विषयों से जीवते ईश्वर की खार फिरा जिस ने स्वर्ग छी। पृथिवी छी। समुद्र कीर सब कुछ जा उन में है बनाया ॥ १६ । उस ने बीती हुई पीढ़ियों में सब देशों के लोगों का अपने

कर दियें॥ ३। से। उन्हों ने प्रमु के भरेखे की बापने | अपने की विना साकी नहीं रख होड़ा है कि वह अनुग्रह के बचन पर साकी देता था और उन के भलाई किया करता भीर याकाश से वर्षा थीर फल-हाशों से चिन्द थीर यहुत काम करवाता था साहस वन्त ऋतु देके दमीं के मन की भीकन थीर यानग्द से बात करते हुए बहुत दिन विताये॥ ४। शीर से तृप्त किया करता है॥ १८। यह कहने से उन्हों ने लोगों की काठिनता से रोका कि व उन के याग्रे के साथ थै॥ ५। विताये ने कोगों की काठिनता से रोका कि व उन के याग्रे के साथ थै॥ ५।

् १९ । परन्तु कितने यिष्ट्रदियों ने अन्तेखिया छै।र इक्षोनिया में आके लोगों की मनाया छै।र पायल की पत्थरखाद किया छै।र यह सममके कि यह मर गया है उम्र नगर के बाहर घसीट से गये ॥ २०। परन्तु बय शिप्य लोगा उस पास धिर आये तब उस ने उठके नगर में प्रवेश किया छै।र दूसरे दिन वर्शवा के सग दर्शी की गया ॥

२१। जय उन्दों ने उस नगर के लोगी की मुसमाचार मुनाया श्रीर घटुतों की शिव्य किया था तम है तुस्त्रा थार इस्तानिया थार अन्तेशिया की लैं। है । पैर यद उपन्य करते दुर कि विक्वास में यने रहा भीर कि इसे वड़े क्रोश से ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना देशा शियों के मन के। स्थिर करते गये ॥ २३ । श्रीर घर एक मब्दली से प्राचीनें। की उन पर ठहराके उन्हें ने उपवास सहित प्रार्थना करके उन्हें मभु के दाथ बींपा जिस पर उन्हीं ने विश्वास किया था ॥ २४। श्रीर पिसिदिया से हाके वे पर्फुलिया में खाये॥ 🙌 । खीर पर्गा में वचन सुनाके ष्यातासिया नगर की गये। १६। थ्रीर बहां से वे बराब पर प्रन्तेखिया की चले बर्दा में वे उस काम की लिये जी उन्हों ने पूरा किया घा ईश्वर की अनु-ग्रष्ट घर सेंघि गये घे॥ २९। वर्षा पहुंचकी स्रोर मगडली की एकट्टी करके उन्हों ने यताया कि ईश्वर ने उन्हों के साथ कैसे वड़े काम किये थे श्रीर कि उस ने प्रन्यहेशियों के लिये विश्वास का द्वार खीला था॥ २८। खीर उन्हों ने यहां शिष्यों के सग बहुत दिन विताये॥

खोर सब कुछ को उन में है बनाया ॥ १६ । उस ने १५ कितने की ग्रा येष्ट्रांदिया से खाके विती हुई पीड़ियों में सब देखों की लोगों को खपने श्रा की का सम्बंधों की उपदेश देने अपने मार्गों में चलने दिया ॥ १९ । तामी उस ने लगे कि हो मूसा की रीति के ख्रनुसार तुम्हारा

तीभी पिलात से बिन्ती किई कि यह घात किया जाय ॥ २९ । थीर, जब उन्हों ने उस के विषय मे लिखी हुई स्थ बातें पूरी किई घीं तब उसे काठ पर से सतारको कवर से रखा ॥ ३०। परन्तु ईश्वर शत्युद्ध में बने रदी ॥ ने उसे मृतकों में से सठाया ॥ ३१। खैर उस ने हे भाइया जाना कि इसी के द्वारा पापमाचन की क्या तुम की धुनाई जाती है। ३ए। ख्रीर इसी को हेतु ये हर एक जिल्ह्याची जन सब वाती से निर्दीप ठहराया जाता है जिन से तुम मूसा की व्यवस्था के हेतु से निर्दीष नहीं ठहर सकते थी। 8 । इस लिये चैकिस रहा कि जी मञ्जियद्वकाओं के पुस्तक में कचा गया है से तुम पर न पड़े। ४१। कि हे निन्दकी देखी थीर खर्चीमत है। श्रीर स्रोप हो जास्रो क्योंकि में तुम्हारे दिना में एक काम करता हू ऐसा काम कि यदि कोई तुम से उस का यर्थन करे ता तुम कभी प्रतीति न करागे॥

करने में भविष्यद्वक्ताओं की बाते भी जा दर रक | निकलते ये तव अन्यदेशियों ने विन्ती किई कि यह वियामवार पढ़ी जाती हैं पूरी किई ॥ २८ । खीर वाते क्याले वियामवार हम से कही जार्य ॥ ४३ । छन्दों ने बध की ये। उस की के दीप उस में न पाया और जब सभा चठ गई तब यिट्टिवियों में से सीर मक्तिमान यिष्ट्रदीय मतावलिम्बियों में से बहुत लेगा पावल था। वर्णवा के पीछे दी लिये थार उन्दें। ने उन से वाते करके उन्हे समभाया कि ईम्बर के

४४। जाले विचामवार नगर के प्राय सव लेगा बहुत दिन उन्दों की की उस की स्ना जालील से ईश्वर का बचन युनने की एकट्टे श्राये॥ ४५। परन्तु विषयालीम में आये थे दर्शन दिया और वे लोगों के विदृदी लोग भीड़ की देखके डाइ से भर गये और पास उस की साक्षी हैं ॥ ३२ । इस उस प्रतिज्ञा का विवाद था निन्दा करते हुए पावल की वातीं के ची। पितरें! **से किर्द गर्द सुम्हें सुसमाचार मुनाते** हैं ॥ विक्ट बीलने लगे ॥ ४६ । तब पावल ग्रीर वर्णवा ३३। कि ईच्छर ने योशु का उठाने में यह प्रतिज्ञां ने साहस करके कहा ख़बाय था कि ईच्छर का घचन डन के सन्तानों के अर्थात् इमें के लिये पूरी किई। प्रोडिले तुम्दी से कहा जाय परन्तु जब कि तुम उसे है जैसा दूसरे गीत से भी जिखा है कि तू मेरा पुत्र दूर करते ही ख़ैर अपने तर्द अनन जीवन के अयाग्य है में ने खाल ही तुमें जन्म दिया है। ३४। और उस ठहराते हा देशो हम अन्यदेशियों की छोर फिरते ने जा उसकी मृतकों में से उठाया थीर वह कभी सड़ दि। ४९। क्योंकि परमेश्टर ने हमें यूं हीं खादा न जायगा इस लिये यू कहा है कि मै ने दाजद पर दिई है कि मै ने तुभी अन्यदेशियों की ज्योति ठप्टराई की अप्रचल कृपा कि ई से तुम पर करूगा॥ ३४। ∫है कि तू पृचियी के अन्त ली त्रासकती देवि॥ इस लिये उस ने दूसरे एक गीत में भी कहा है कि ४८। तब अन्यदेशी लाग की सुनते थे आनिन्दत तू थापने पवित्र जन की सहने न देशा ॥ ३६ । हुए थीर प्रभु के बचन की बहाई करने लगे थी। दाखद ते। ईडवर की इच्छा से अपने समय के लोगों जितने लेगा अनन्त जीवन के लिये ठएराये गये घे की चैवा करके से गया थैर अपने पितरों में मिला उन्हों ने विश्वास किया। ४९। तब प्रभु का वचन थीर यह गया ॥ ३७। परन्तु जिस की। ईश्वर ने इस सारे देश मे फैलने लगा ॥ ५०। परन्तु यिटू दियों विला उठाया वह नहीं सड़ गया॥ ३८। इस लिये ने भक्तिमती थ्रीर कुलवन्ती स्त्रियों की थ्रीर नगर के बड़े लेगों की उसकाया थैंगर पायल थैंगर वर्णवा पर उपद्रव करवाके उन्हें अपने सिवानों में से निकाल दिया ॥ ५१। तब वे उन के बिक्ट अपने पांची की घूल माडके इक्रोनिया नगर मे आये ॥ ५२ । और शिष्य लेगा मानन्द से ग्रीर यवित्र मास्मा से पूर्ण हुए॥

१४ इको निया में उन्हों ने यिहूदियों के स्मा के घर में एक संग प्रवेश किया थीर ऐसी वार्त किई कि यिद्द्रियों श्रीर यूनानियों में से भी बद्दुत लोगों ने खिखास किया ॥ २ । परन्तु न माननेहारे यिष्ट्रहियों ने ख्रान्य-४२। अब विटूदी स्नाम समा को घर में से दिशियों को मन भाइयों के विकह उसकाये थै।र खुरे

पर बालग अलग न करे और यालक उस की घेदी। १९। कीई अनुवाल जिसे तुम यहावा के लिये पर उस लक्ष के कपर रखकर की खारा पर देशी जलार कि यह दीमयलि ग्रीर यद्दीया के लिये सुख-दायक भुगंधवाला द्रव्य उच्चे ॥

(प्रक्रमिल की विधि)

२. न्हें) र सब कोई यदीवा के लिये यन्नथील का चठावा चठाने चाएे तो यह मैदा चढार श्रीर उस पर तेल डाल लीयान रखे ॥ >। श्रीर घट उस की टारन के पुत्रों के पास जा पाजक हैं ले जाए थीर अनुवास के तेल मिले एक मैदे में से व्यपनी मृद्धी भर निकाले श्रीर ले।वान सारा निकाल ले श्रीर याजक उन्हे स्मरण दिशानेहारे भाग के लिये बेटी पर जलार कि यह यहाया के लिये मुखदायक मुगंधयाला चय्य ठदरे ॥ इ। श्रीर प्रज्ञयांत में से जो यचा रहे से दारन थ्रीर उस की पुत्री का ठदरे यद यदीया के ह्यों में की परमप्रीयत्र वस्तु दोगी ॥

४। भीर जय तू रांद्र में पकाया दुशा चढाधा मनुयाल करके चंडार तो यह तेल से सने हुए श्रासमीरी मैदे के फुलकों या तेल से सुपड़ी हुई यिन प्रावसीरी प्रपाडियों का दे। ॥ ५। थीर यदि तेरा चढ़ावा तब पर पकाया हुया यनुवलि दे। ती यह तेल से सने हुए अखमीरी मेदे का हो।। ई। उस कें। टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेस डालना यह अनुर्योत हा जाएगा ॥ थे। थ्रीर यदि तेरा चढ़ावा कराही में पकाया हुआ अनुवील हा ता यह भी तेल समेत मैदे का हा॥ द। श्रीर जा अनुवाल दन यक्तुकों से से किसी का बना दे। उसे यदेखा के समीप ले जाना थ्रीर जय यह याजक के पास लाया जाए, तब याजक उसे वंदी के समीप से जाग, १। ग्रीर याजक श्रन्नवालि में से स्मरख दिसानेदारा भाग मिकालकर घेदी पर जलाए कि वद पद्दावा के लिये मुखदायक सुगंधवाला दव्य उद्दरे ॥ १० । ग्रीर श्रन्नवलि में से जी वजा रहें यह दाइन कीर उस के पुत्री का उद्दरे यह भदीया के डच्यों में की परमपंत्रित्र छस्तु द्वागी॥ के कपर की किही दन सभी की यह सलग करे॥

चढाग्री खमीर के साथ बनाया न जार न ता खमीर की इच्च करके यहावां के लिये जलानी श्रीर न मधु को ॥ १२। उन्हें पहिली उपन का चढावा करके यहीवा के लिये चढाना पर वे मुखदायक मुगंधवाली वस्तुरं करके वेदी पर चढ़ाये न जाएं॥ १३। फिर श्रपने सब खन्नविषयों की लाना करना थार यापना कोई अञ्चवलि यापने परमेश्वर के साथ यंधी हुई वाचा के लेान से रिंटत होने न देना अपने सब चढावी के साथ लान भी चढाना ॥

98। भ्रीर यदि तू यद्दीवा के लिये पद्दिली उपन का अनुवाल चड़ार ता अपनी पविली उपन के व्यन्नविक के लिये स्नाग से भुलसाई हुई हरी हरी वार्त प्रयात प्ररी दरी वार्ता का मींबक निकाला हुमा यञ्ज चढाना ॥ १५ । उस पर तेल हालना स्नार लावान रखना वह श्रनुवलि हो जाएगा ॥ १६ । श्रीर यानक उस में के मीनके निकाले हुए अब और उस पर को तेल ने से कुछ यौर उस पर का सारा लायान समरण दिलानेहारा भाग करके जलार कि वह यदावा के लिये द्वय ठहरे॥

(मेलयलि की विधि)

३ - त्रीर यदि उस का खढ़ावा मेलबर्सि का हो यदि बह गायवैसे में से चढ़ार ता चादे वह पशु नर हा चादे मादीन पर ना निर्देश है। उसी की यह यहावा के बागे चढाए॥ २। थ्रीर घट अपने चळाघे के सिर पर हाथ टेके थार उस की मिलापवाले संख् की द्वार, पर वालि करे और धारन की पुत्र जो योजक है वे उस को लाहु की वेदी<sup>,</sup> की चारी ग्रलंगा पर किड्की। ह। श्रीर वह मेलवलि में से यहावा के लिये इच्य चळार प्रार्थात् निस चरवी से प्रान्तरियां रूपी रहती हैं श्रीर की चरधी उन में लिपटी रहती है वह भी, 8। धीर दोना गुर्दे श्रीर जो चरबी उन के जपर कीर लंक के पास रक्ती है कीर मुर्दे। समेत कलेके

ष्यनुग्रह के यचन पर साक्षी देता था श्रीर उन के द्वाची से चिन्द श्रीर श्रद्भुत काम करवाता चा सादस बे बात करते हुए बहुत दिन बिताये॥ ४। छार नगर के लेगा विभिन्न हुए ग्रीर कितने ती पिट्टियों के साथ ग्रीर कितने प्रेरिती के साथ थे॥ ४। परन्तु जब बन्यरेशियों कीर यिट्टेंदियों ने भी अपने प्रधानी के सम उन को दुर्दणा करने थीर उन्हें पत्थर-वार करने की रहा किया ॥ ई। तव व जान गये थीर लुकाखोनिया देश के लुस्ता थीर दर्घी नगरी में थीर खासपास के देश में भाग गये॥ 9। थीर यदां मुसमाचार प्रचार करने लगे॥

८। तुस्ता में एक मनुष्य पांधों का निर्यल बैठा या जो अपनी माता के गर्भ ही से लग्न या थार कभी नहीं चला था॥ ए। यह पायल की वात करते मुनता या थीर उस ने उस की थीर ताककी देखा कि इस की चंगा किये जाने का विश्वास है। १०। श्रीर बहे जब्द से कहा श्रपने पाद्या पर सीधा यहा हो . तव वह कूदने श्रीर फिरने लगा ॥

११। पायल ने जो किया था उसे देखके लोगी ने लुकाफ्रोनीय भाषा में कवे जव्द से कदा देवगण मनुष्यों के समान दोके दमारे पास उतर थाये दें॥ १२। खैार उन्देां ने वर्णवा की कूपितर कीर पावल को दोने कहा क्यांकि वह वात करने में मुख्य था। १३। थीर क्रांपतर जा उन के नगर के साम्त्ने था उस का याजक बैली की थीर फूली के दारी की फाटकों पर लाके लोगों के संग विलदान किया चाष्टता था ॥ १४ । परन्तु प्रेरितों ने पार्थात वर्णवा श्रीर पायल ने यद सुनको श्रपने कपडे फाडे श्रीर लोगों की क्षोर लपक गये कीर पुकारके द्याले ॥ १५। हे मनुष्या यह क्यां करते हा . हम भी तुम्हारे समान दु ख सूख भागी मनुष्य हैं थीर तुम्हें सुसमाचार स्नाते हैं कि तुम इन व्यर्थ विषया से सीवते ईश्वर की खोर फिरी जिस ने स्वर्ग खी पृथिवी थी समुद्र थीर सब कुछ जी उन में है बनाया ॥ १६ । उस ने वीती दुई पीड़िया में सब देशां के लागां का अपने

कर दिये।। ३। सी उन्दें। ने प्रभु के भरेसे जो अपने (अपने की विना साकी नदीं रख होड़ा है कि वह भलाई किया करता थीर श्राकाश से वर्षा थीर फल-वन्त ऋतु देके हमा के मन की भीजन श्रीर श्रानग्द से तृप्त किया करता है। १८। यह कहने से उन्हीं ने लोगों की कठिनता से रोका कि व उन के बागे वालदान न करें॥

> १९ । परन्तु कितने यिष्ट्रदियों ने अन्तीखिया स्नार इक्तोनिया से आके लोगों की मनाया सीर पावल की पत्थरघाद किया थीर यह समभक्षे कि घर मर गया है उब नगर के बाहर घसीट ले गये॥ २०। परन्तु जय शिप्य लागा उस पास धिर श्राये तब उस ने चठको नगर में प्रविश किया श्रीर दूसरे दिन वर्णका के सम दर्वी की गया।

२१। जब उन्दों ने उस नगर के लोगों की युसमाचार युनाया श्रीर बद्दुती की शिव्य किया था तय वे लुस्त्रा थीर इक्रोनिया थीर अन्तीविया की लैं। ८२। थीर यह उपदेश करते हुए कि विक्रास में अने रही थीर कि इमें बड़े क्रेंग से ईश्वर की राज्य में प्रविश करना देशा शिष्टों के सन की स्थिर करते गये ॥ २३ । थ्रीर घर एक मग्डली से प्राचीनें को। उन पर ठटराको उन्हों ने उपवास सहित पार्थना करके उन्दे प्रभु के दाथ सेंपा जिस पर उन्दें। ने बिश्वास किया था ॥ २४। श्रीर पिसिदिया से देवि वे पंकुलिया में खाये॥ २५। श्रीर पर्गा मे वचन सुनाके स्रातालिया नगर को गये॥ १६। स्रीर वहां से व जहाज पर अन्तेखिया को चले जदां से वे उस काम को लिये की उन्हों ने पूरा किया था ईश्वर की अनु-ग्रह पर सेंपि गये थे॥ २९। बद्दां पदुचको स्रीर मगडली की स्कट्टी करके उन्हों ने वताया कि ईश्वर ने उन्दे। के साथ कैसे बड़े काम किये थे थीर कि उस ने क्रान्य देशियों के लिये बिश्वास का द्वार खीला था॥ २८। खीर उन्हों ने बहा शिष्टों के सम बहुत दिन विताये॥

१५ कितने लेग विद्विदया से आके भाइयों की उपदेश देने श्रपने मार्गी में घलने दिया॥ १७। ताभी उस ने लगे कि की मूसा की रीति के श्रनुसार तुम्हारा हो। । रे। जब पावल थे।र बर्णवा से थे।र उन्हों से बहुत विवाद थीर विचार हुया या तव भाइयों ने यह ठएराया कि पावल थीर वर्णवा थीर एम मे से कितने थीर जन इस प्रश्न के विषय में विद्यालीम का प्रेरिती थीर प्राचीनों के पास जायेंगे ॥ ३। सा मग्रली से कुछ दूर परुंचाये जाको वे फैनोकिया थीर ग्रीमिरीन से होते हुए अन्यशेषियों के मन फैरने का समाचार कहते गये थार सब भाइयां की बहुत यानिदत किया ॥ ४ । जय ये विस्थालीम में पहुचे तब मयहली ने थीर प्रोरिता थीर प्राचीनां ने उन्हें ग्रहण किया थीर उन्दे। ने बताया कि ईश्वर ने उन्दें। के साथ कैसे बड़े काम किये थे॥ ५। परन्तु फरी-श्चियों के पथ के लेगों में से कितने जिन्हों ने बिक्तास किया था उठके द्याले उन्हे खतना करना श्रीर मूखा की ब्यवस्था को पालन करने की खान्ना देना उचित है।

६ । तव प्रेरित थीर प्राचीन लेगा इस वात का बिचार करने की एकट्टे दुर॥ ९। जब बदुत विद्याद हुआ तब पितर ने उठके उन से कहा है भाइया तुम जानते हा कि बहुत दिन हुए ईग्रवर ने इस में से चुन लिया कि मेरे मुद्द से प्रन्यदेशी लाग सुसमा-चार का बचन सुनके विक्वास करे॥ ८। श्रीर श्चन्तर्यासी ईक्टर ने जैसा दम की तैसा उन की भी पवित्र खात्मा देके उन के लिये साची दिई॥ ए। थीर बिक्वास से उन्हां के मन की गृह करकी इमा को ग्रीर उन्दे। को बीच में कुछ भेद न रखा॥ १०। चे। अञ्च तुम क्यों ईशक्षर की परीक्षा करते दी कि शियों के गले पर जूखा रखे। जिसे न तमारे पितर लोग न इस लोग चठा उसे ॥ ११। परन्तु जिस रीति से वे उसी रीति से इस भी प्रमु योशु कीए के अनुग्रह से त्राय पाने की विश्वास करते है।

१२। तब सारी सभा चुप दुई ग्रीर वर्णवा श्रीर पावल की जी यह बताते थे कि ईश्वर ने उन की द्वारा कैसे बड़े ।लन्द ग्रीर बद्धत काम प्रम्यदेशिया के बीच में ि थे घे मुनती रहा ॥ १३। बब वे खुप

खतना न किया जाय ते। तुम त्राख नहीं पा सकते | ने क्योंकर अन्यदेशियों पर पहिसे दृष्टि किई कि उन में से अपने नाम के लिये गक लीग की ले लिये ॥ १५। श्रीर इस से भविष्यद्वक्तायी की यात मिलती हैं जैसा लिखा है ॥ ९६ । कि परमेश्वर जो यह सव करता है सो कहता है इस के पीढ़े में फिरके दाऊद का गिरा हुआ हेरा उठाक्या थार उस के खंड्टर धनाक्षमा थार उसे खड़ा करमा॥ १९। इस लिपे कि व मनुष्य जो रह गये हे श्रीर सब श्रन्यहेशी लोग ना मेरे नाम से पुकारे जाते है परमेण्टर की टुंडी॥ १८। र्रश्ळर अपने सब कामो की आदि से जानता है। १९। इस लिये मेरा विचार यद है कि ग्रन्य-देशियों में से जो लोग ईश्वर की खोर फिरते है इस उन की दुख न देवे॥ २०। परन्तु उन के पास लिखे कि वे मूरती की अशुह वम्हु थों से थार व्यक्ति-चार से थीर गला छोटे हुया के मांच से खीर लाह से परे रहे ॥ २१। क्योंकि पूर्वी के ममय से मसा के पुस्तक के नगर नगर में पचार करने हारे हैं खार हर रक विशामवार वर सभा के घरी में पठा जाता है॥

१२। तब चारी मण्डली चींचत प्रीरेतीं खार प्राचीनों को अच्छा लगा कि अपने में से मनुख्यें की चुनै अर्थात् यिष्ट्रदा की जी वर्णवा कदावता है सीर भीला की की भाइयों में यहे मनुष्य ये शार उन्हें पायल श्रीर वर्णवा के संग कन्तेरिया की भेर्ज ॥ हें । थीर उन के दाय यदी लिख भेर्ने कि प्रेरित थ्री प्राचीन थ्री भाई लीग प्रनीखिया सीर सुरिया थीर किलिकिया से के उन भाइयों की जी अन्यदेशियों में से है नमस्कार ॥ २४ । इस ने सुना है कि कितने लोगों ने एम में से निकलको तुम्दी बातों से व्याकुल किया दै कि वे खतना करवाने की थीर व्यवस्थाकी पालन करने की करते हुए तुम्हारे मन की चचल कारते है पर हम ने उन की बाजा न दिई॥ २५। इस लिये इस ने एक चित दोको अच्छा जाना है॥ २६। कि मनुष्यों की सुन-के अपने प्यारे वर्णवा थ्रीर पावल के संग जी ऐसे मनुष्य है कि अपने प्राची की हमारे प्रभु योशु खीष्ट हुए तब पासूब ने उत्तर दिया कि है भाइयो मेरी के नाम के लिये शिंग दिया है तुम्हारे पास भेजें॥ सुन सोजिये ॥ १४ । शिमोन ने बताया दे कि ईश्वर | २७ । से। इस ने यिदूदा थ्रीर सीला की भेजा है जो

श्राप भी यही बातें मुख्यचन से कह देवें ॥ २८। प्रियंत्र श्रात्मा की। श्रीर हम की। श्रच्छा लगा है कि तुम्ही पर इन श्रावश्यक बातीं से श्रीधक की ई भार न रखे॥ २९। श्रचीत् कि मूरती के श्राप्तों बलि किये हुश्री से श्रीर लोहू से श्रीर गला घींटे हुश्री के मास से श्रीर व्यक्तिचार से परे रहा । इन्हीं से श्रपने की। बचा रखने से तुम भला करोगे । श्रागे श्रम ॥

३०। से वे विदा होकी अन्ते विद्या में पहुंचे और लेगों की एकट्ठें करके वह पत्र दिया। ३१। वे पठके उस शांति की वात से आनंदित हुए। ३२। और शिट्टूदा और सीला ने तो आप भी भविष्यद्वक्ता श्रे बहुत बातों से भाइयों की सममाके स्थिर किया। ३३। श्रीर कुछ दिन रहके वे प्रेरितों के पास जाने की कुशल से भाइयों से विदा हुए। ३४। परन्तु सीला ने वहां रहना अच्छा जाना। ३५। और पावल खीर वर्षवा वहुत थीरों के संग प्रभु के वचन का उपदेश करते थीर सुसमावार सुनाते हुए अन्ते विद्या में रहे।

३६। कितने दिनों के पीछे पावल ने वर्णवा से कहा जिन नगरों में इस ने प्रभु का बचन प्रचार किया आश्रो इस हर एक नगर में फिरके अपने भाइयों की देख लेवें कि वे कैसे हैं ॥ ३९। तब वर्णवा ने योइन की जो मार्क कहावता है संग लेने का विचार किया ॥ ३८। परन्तु पावल ने उस की जो पफ़िलया से उन के पास से चला गया और काम पर उन के साथ न गया सग ले जाना अल्का नहीं समसा ॥ ३९। से ऐसा टटा हुआ कि व एक हूसरे की छोड़ गये और वर्णवा मार्क की लेके जहाज पर कुप्रस की गया ॥ ४०। परन्तु पावल ने सीला की चुन लिया और भाइयों से ईश्वर के अनुग्रह पर सोपा जाके निकला ॥ ४९। और मस्डिलियों की स्थिर करता हुआ सारे सुरिया और किलिकिया में फिरा ॥

र्दि नब पावल दर्वी थीर लुस्त्रा में पहुचा श्रीर देखी वर्दा तिमीधिय नाम एक शिष्य था जी किसी बिश्वासी पिट्टांदेनी का पुत्र था परन्तु उस का पिता यूनानी था॥ २। श्रीर

लुस्ला और इक्रोनिया में के भाई लोग उस की मुख्याति करते थे॥ ३ ।-पावल ने चाहा कि यह मेरे संग जाय और जो यिष्ट्रदी लीग उन स्थानी मे घे उन के कारण उसे लेके उस का खतना किया क्यों कि वे सब उस के पिता की जानते घे कि वह यूनानी था ॥ 🞖 । परन्तु नगर नगर जाते हुए उन्हा ने उन विधिया का जा यिषशलीस में के प्रेरितां श्रीर प्राचीना से ठहराई गई घीं भाइयों की शंप दिया कि उन की पालन करें॥ ५। सी मण्डलिया विश्वास में स्थिर होती थीं श्रीर प्रतिदिन गिनती में बढ़ती थीं॥ ई। श्रीर जब वि फ़्रींगया श्रीर गलातिया देशों से फिर तुके थै।र पवित्र खात्मा ने उन्दे आधिया देश में वात धुनाने की वर्जा ॥ ७। तब उन्हों ने मृचिया देश पर श्राके विधुनिया देश के। जाने की चेष्टा किई परन्तु खात्मा ने उन्हें जानेन दिया॥ ८। श्रीर मुंचिया से दीको वे त्रीत्रा नगर मे स्राये॥

ए। द्रात की एक दर्शन पायल की दिखाई दिया कि की की की की की की की की की माफिदोनी पुरुष खड़ा हुआ उस से किसी करके कहता था कि उस पार माकिदोनिया देश जाके हमारा उपकार की जिये ॥ १०। जब उस ने यह दर्शन देखा तब हम ने निश्चय जाना कि प्रभु ने हमें उन लेगों। के तई मुस्माचार सुनाने की खुलाया है इस लिये हम ने तुरन्त माकिदोनिया की जाने चाहा ॥ ११। से बी बी से खीलके हम सामे जाकी टापू की संधे याये बीर दूसरे दिन नियापिल नगर में पहुंचे ॥ १२। बहा से हम फिलिपी नगर में आये जी माकिदोनिया के उस खंश का पहिला नगर है बीर रोमियों की बस्ती है बीर हम उस नगर में कुछ दिन रहे॥

१३ । विश्वाम के दिम हम नगर के बाहर नदी को तीर पर गये जहां प्रार्थना किई जाती थी थीर बैठके स्तियों से जी एक ही हुई थीं बात करने लगे। १४ । खीर लुदिया नाम धुआतीरा नगर की एक स्त्रं वैजनी बस्त्र बेचने हारी जो ई छार की उपासना किया करती थी भुनती थी थीर प्रमुने उस का मम खीला कि वह पावल की वातों पर चिस लगावे॥ १५। थीर जब उस ने थीर उस के घराने ने बपितसमा

बदुत कमा लाती थी। १९। वह पावल के छैार धमारे पीक्ने खाकी प्रकारन लगी कि ये मनुष्य सर्व्य-प्रधान ईश्वर के दास हैं जो हमे त्राय के मार्ग की कथा सुनाते है। १८। उस ने बहुत दिन यह किया परन्तु पावल अप्रस्त्र हुआ और मुंह फेरके उस भूत से कदा में तुमें योशु खीष्ट के नाम से खादा देता हूं कि उस में से निकल का कीर बह उसी घडी ने तुरन्त वर्षातसमा लिया ॥ ३४ । तब उस ने उन्हें निकल श्राया ॥

१ए। जब उस के स्वामियों ने देखा कि हमारी कमार्द की आणा गर्द है तब उन्दा ने पाधल खीर सीला को पकड़के चैंक में प्रधानों के पास छीच लिया॥ २०। श्रीर उन्दे श्रध्यक्षों के पास लाके कहा ये मनुष्य जो यिहूदी हैं हमारे नगर के लेगों को व्याकुल करते है। २१। फीर व्यवदारीं की प्रचार करते है जिन्हे ग्रुएण करना प्रथया मानना इमों को जो रोमी दै उचित नही है। २२। तब लाग उन के विक्द रकट्ठे चढ़ आपे और अध्यक्षीं ने उन के कपड़े फाड डाले ख्रीर उन्हें बेत मारने की स्राज्ञा विर्ड ॥ २३ । श्रीर उन्दे बहुत घायल करके वन्दीगृद में डाला श्रीर वन्दीगृद के रक्षक की उन्हें यव में रखने की आचा दिई ॥ २४। उस ने ऐसी थाचा पासे उन्हें भीतर की कीठरी में डाला ग्रीर चन के पाय काठ में ठेंकि॥

२५ । श्राधी रात की पावल और सीला प्रार्थना करते हुए ईश्वर का भवन गाते ये खार वधुए उन की सुनते थे॥ २६। तब प्रचाचक रेसा घडा मुई-डोल पुत्रा कि बन्दीगृष्ट की नेबे हिलीं और सुरन्त सव द्वार ख़ार गये श्रीर सभी के तक्षन खुल पड़े॥ २९। तब न्त्रीगृह का रक्षक कागा और अन्दी-

लिया था तब उस ने विन्ती किई कि यदि स्नाप | लोग भाग गये हैं॥ ६८। परन्तु पावल ने वहे शब्द लोगों ने मुक्ते प्रभु की विश्वासिनी जान लिई है ते। से पुकारके कहा अपने की कुछ दु स न देना क्यें-मेरे घर में आके रहिये थार वह हमें मनाके से गई॥ कि हम सब यहा हैं ॥ २९। तब वह दीपक मगाके १६। जब इस प्रार्थना को जाते थे तब एक भीतर लघक गया थार कम्पित दाके पावल ग्रीर दासों जिसे प्रामिवक्ता भूत लगा या दम की मिली सीला की दगडवत किई॥ ३०। थीर उन की वाहर जो स्नाराम के कहने से स्नपने स्वामियों के लिये लाके कहा है प्रभुस्री त्राण पाने की मुक्ते वया करना दोगा ॥ ३१ । उन्दों ने कहा प्रभु योश स्त्रीष्ट पर विज्ञास कर ते। तू श्रीर तेरा घराना त्रांग पांध्या॥ ३२। श्रीर उन्दों ने उस की श्रीर सभी की जी उस के घर में घे प्रभु का यचन मुनाया॥ ३३। ग्रीर यत की उसी घड़ी उस ने उन की लेकी उन की घावीं को धोया थीर उम ने श्रीर उम के मद लागी अपने घर में लाके उन के आगे भाजन राग और सारे घराने ममेत ईंग्डर पर विश्वास किये से खानन्दित गुन्ना ॥

३४। बिहान हुए प्रध्यक्षी ने प्यादी के हाथ कारला भेजा कि उन मनुष्यी की क्रोड़ देखी ॥ ३६। तव वन्दीगृद के रक्षक ने यह वाते पावल से कह सुनाई कि यध्यदी ने करला भेजा है कि याप लाग कोड़ दिये जाये मेा प्रय निकलको कुणल से जास्ये॥ ३७। परन्तु पायल ने उन में कदा उन्दें। ने गर्म जी रोमी मनुष्य हैं दबह के याग्य ठइराये विना लागी के प्रामे मारा श्रीर घन्दीमृद्द में डाला श्रीर श्रय यया' चुपके में एमें निकाल देते हैं . से। नारी परन्तु क्षाप हो क्राके रुमे बाहर ले जार्घ॥ ३८। प्यादे। ने यह बाते अध्यद्धीं से कर दिई ग्रीर वे यह मुनके कि रोमी दे हर गये॥३९। श्रीर आके उन्हें मनाया क्षीर बाहर लाके बिन्ती किई कि नगर से निकल जाइये ॥ ४० । चे यन्दीगृह में से निकलक लुदिया के यहां गये स्नार भाषयें का देखके उन्हे उपदेश देकी चले गये ॥

१७. त्र्यां फिपलि श्रीर अपल्ले निया नगरीं से ने में वे श्रिसली-गृद के है। खुले देखके खङ्ग खींचा थार अपने तर्ड निका नगर में आये जहा यिहादियों की सभा का मार डालने पर था कि वह समकता था कि व्यक्षर घर था ॥ २। श्रीर पायल श्रापनी रीति पर उन की

यद्यां गया ग्रीर तीन विश्वासवार उन से धर्मापुस्तक । श्रिय वहां रह गये ॥ १५ । पावल के पहुचानेहारे में से वाते किई॥ ३ । श्रीर यही खोल देता श्रीर स्मभाता रहा कि कीष्ट की दुख भीगना श्रीर मृतकों से से जी उठना खावज्यक था ख्रीर कि यह योशु जिस की कथा में तुम्हे सुनाता हूं वही खीष्ट है। ४। तब उन में से कितने जनों ने छीर भक्त यूनानियों में से बहुत लेगों ने खीर बहुत सी बही बड़ी स्त्रियों ने मान लिया श्रीर पावल श्रीर सीला से मिल गये ॥ ५ । परन्तु न माननेद्वारे यिद्वदियों ने डार करके बाजार लोगों में से कितने दुए मनुष्यों को लिया ग्रीर भीड़ लगाक नगर में धूम मचाई थ्रीर यासेन के घर पर चढाई करके पावल थ्रीर सीला की लोगों के पास लाने चादा॥ ६। श्रीर उन्छेन पाक्षे वे यद पुकारते हुए याखीन की ग्रीर कितने भाइयों का नगर के प्रधानों के आगे खीच लाये कि ये लेगा जिन्हा ने जगत की उलटा पुलटा किया है यहाँ भी स्नाये है ॥ ९। स्रीर यासीन ने उन की पदुनई किई है थ्रीर ये सब यह कहते हुर कि योग्रु नाम दूसरा राजा है कैंसर की ब्राचाओं के बिस्ट करते हैं॥ 🕻। से उन्दे। ने लोगों को श्रीर नगर कें प्रधाना को जी यह वाते सुनते ये व्याकुल किया ॥ ए। श्रीर उन्दों ने यासेन से श्रीर दूसरी से मुचलका लेके उन्हें क्रोड़ दिया॥

१०। तब भाइयों ने तुरना रात की पावल ग्रीर सीला का विरेया नगर की भेजा थीर वे पहुचके यिहूदियों की सभा के घर में गये ॥ ११। ये ती थियसले। निका में के यिष्ट्रदियों से मुझील थे खार उन्दा ने सब भांति से तत्पर दीके बचन की गृहण किया थ्रीर प्रतिदिन धर्मापुस्तक में ठूकते रहे कि यह बात यूहीं हैं कि नहीं ॥ १२। सा उन मे से बहुतीं ने थीर यूनानीय कुलवर्ना स्त्रियों में से श्रीर पुरुषों में से बहुसेरी ने विश्वास किया ॥ १३ । परन्तु जव धिसलानिका के यिद्वदियों ने जाना कि पावल विरेया में भी ईश्वर का वचन प्रचार करता है तव वे वंदांभी क्याके लोगो को उसकाने लगे॥ १४। तय भाइया ने तुरन्त पावल की विदा किया कि

उसे आयोनी नगर तक लाये और सीला और तिमा-थिय के लिये<sup>,</sup> चस पास बहुत शीघ्र 'जाने की श्रासाँ लेके बिदा हुए ॥ 🔻

१६। जब पावल थाथीनी में उन की बाट नोइता था तब नगर की मूरतों से भरे हुएं देखने से उसे का मन मीतर से उमद् श्राया॥ १९। से वह सभा के घर में यिष्ट्रदिया और भक्त लोगों से और प्रतिदिन चीक में को लोगा मिलते थे उन्हों से वाते करने लगा ॥ १८। तब इपिक्ररीय ग्रीर स्तोइकीय चानिया में से कितने उस से विवाद करने लगे श्रीर कितने बोले यह बक्तबादो क्या कहने चाहता है पर ग्रीरी ने कहा वह ऊपरी देवताश्रीं का प्रचारक देख पड़ता है . क्योंकि वह उन्हें यीशु का श्रीर जी उठने का मुसमाचार मुनाता था ॥ १० । तब उन्हों ने उसे लेकी अरेयोपाग नाम स्थान पर लाको कहा क्या हम जान सकते कि यद नया उपदेश की तुभ से सुनाया जाता है क्या है ॥ २०। ध्योकि तू प्रमुठी वाते हमें सुनाता है से। इस जानने चाहते हैं कि इन का अर्थ क्या है।। २१। सब आयोनीय लेगा श्रीर परंदेशी जी वहां रहते थे किसी थीर काम में नहीं केंबल नई नई वात के कहने ग्रथवा कुमने में समय काटते थे।

२२। तम्र पावल ने अरेथायाग के बीचामे खड़ा दोको कहा है आधीनीय लेगी। मै स्राप लेगी। की सर्व्या बड़े देवपूबक देखता हू॥ १३। स्वोकि सब मै फिरते हुए याप लेगीं को पूज्य बस्तुश्री की देखता था तब एक ऐसी घेदी भी पाई जिस पर लिखा दुष्पा था कि धननाने ईश्वर की . से जिसे श्राप लाग विन जाने पूजते है उसी की कथा में आप लोगों को मुनाता हू ॥ २४। ईप्रवर जिस ने जगत ग्रीर सब कुछ जी उस में है खनाया से। स्वर्भा श्रीर पृण्यियो का प्रमु द्वाके दाथ के वनाये दुर मन्दिरी में वास नहीं करता है ॥ २५ । श्रीर न किसी वस्तु का प्रयोजन रखने से मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है क्योंकि वह प्राप हो सभी का जीवन ग्रीर प्रवास थीर सब कुछ देता है॥-१६। उस ने एक ही लाहू बद समुद्र की श्रीर जाबे परन्तु सीला श्रीर तिमी- से मनुष्यों के सब जातिग्रय सारी पृथिबी पर असने

की धनाये हैं थीर ठहराये हुए समया की भार उन के निवास के सिवानों का इस लिये बांधा है। २९। कि वे परमेश्वर की ठूई व्या जाने उसे टटोलको पाछ थार ताभी वह इस में से किसी से द्र नहीं है ॥ २८ । क्योंकि हम उसी से जीते श्रीर फिरते थीर दाते दें जैसे साप लागों के यहां के कितने कवियों ने भी कहा है कि इस तो उस के वंक हैं ॥ रें । सें। जो हम ईफ़्टर के वर्ग है तो यह समक्तना कि ईश्वरत्व साने प्रथवा बपे प्रथवा पत्थर के अर्थात मनुष्य की कारीगरी थै।र करपना की गढ़ी पुर्ड बस्तु के समान है हमे उचित नहीं है ॥ ३०। इस लिये ईश्वर अज्ञानता के समयों से यानाकानी करके सभी सर्व्यंत्र सब मनुष्यों की पश्चाताप करने की याचा देता है ॥ ३१। क्योंकि उस ने एक दिन ठदराया है जिस में बह उस मनुष्य के द्वारा जिसे उस ने नियुक्त किया है धर्म से जगत का न्याय फरेगा थीर उस ने उस मनुष्य की मृतकों मे से चठाको सभी को निश्चय कराया है॥

३२। मृतकों के जी उठने की बात मुनके कितने ठट्टा करने लगे थार कितने बीले इस इस के बिपय में सुक्त से फिर मुनेगे॥ ३३। इस पर पावल उन के बीच में से चला गया॥ ३४। परन्तु कई एक मनुष्य उस से मिल गये थार बिष्यास किया जिन में दियोनुस्थिय थारेयोपागी था खार दामरी नाम एक स्त्री खार उन के सग कितने थार लगा।॥

हिंद की पीछे पायल आधीनी से निकलको कारिन्य नगर में आया। है। श्रीर अकूला नाम पन्त देश का एक विदूती या जो उन दिनों में इतिलया देश से आया था इस लिये कि क्रीदिय ने सब विदूतियों की राम नगर से निकल जाने की आज्ञा दिई थी. पायल उस की भीर उस की फीर उस की ग्रीस्कीला की पाक उन के यहां गया। है। श्रीर उस का श्रीर उन ८, एक ही उदाम था इस निये वर उन के ग्रहें श्वके कमाता था क्योंकि खंबू बनाना उन का उदाम था। है। परन्तु दर एक विश्वामवार वह,समा के घर में बाते

करके विष्टृदियों श्रीर यूनानियों को भी समभाता या ॥ ५ । जब भीला थीर तिमाधिय मानिदोनिया से खाये तब पावल खास्मा के वश में दीके यिह-दियों की साधी देता था कि पीश ती स्त्रीपृ है। ६। परन्तु जब वे विरोध थीर निग्दा करने लगे तब उस ने कपड़े भाड़के उन से कहा तुम्हारा लीह तुम्हारे ही बिर पर दीय . मै निर्दीप हू . खब से में अन्यदेशियों के पास लाऊंगा ॥ ९। श्रीर वर्षा वे जाको यह युन्त नाम ईश्वर के एक उपासक के घर मे आया जिस का घर सभा के घर से लगा हुआ था॥ ८। तब सभा के यध्यद्य क्रीस्प ने यपने सारे घराने समेत प्रमु पर विश्वास किया थीर कॉरिन्थियों में से बद्दत लोग मुनके विश्वास करते बीर वपतिसमा सेते थे॥ ए। श्रीर प्रभु ने रात की दर्शन के द्वारा पावल से कहा मत हर परन्तु वात कर ग्रीर चुप मत रह॥ १०। क्योंकि में तेरे संग हू ग्रीर कोई तुक्त पर चढ़ाई न करेगा कि तुक्ते दुःख र्देवे क्यांकि इस नगर में मेरे बहुत काग हैं ॥ १९। से। वह उन्हों में ईग्रवर का वर्षन सिखाते हुए डेक् वरस रहा ॥

१२ । जब गालिया स्राखाया देश का प्रधान था तव पिट्टदी लेगा रक चित्त देशकर पावल पर चढ़ाई करके उसे बिस्तार आसन के आगे लागे॥ १३। और वीले यह ता मनुष्या की व्यवस्था के विपरीत रीति से ईक्कर की उपासना करने की समभाता है। १४। ज्यों ही पावल मुद्द खोलने पर था स्यों ही गालिया ने यिष्ट्रदियों से कहा है यिद्दृदिया जा यह कोई फुकर्म अथवा बुरी कुचाले होती ता र्वोचत जानके मे तुम्हारी सहता ॥ १५ । परन्तु क्षा यह विवाद उपटेश के थीर नामें के थीर तुम्हारे यहां की व्यवस्था के विषय मे है ते। तुम ही जाना क्यों कि में इन वातों का न्यायी दोने नदीं चाहता ष्ट्र॥ १६ । थ्रीर उस ने उन्दे विचार श्रासन के थागे से खदेस दिया॥ १९। तब सारे पूनानियों ने सभा के अध्यक्ष सास्थिनो को पकड़के विचार ग्रासन के साम्ने मारा थ्रीर गालिया ने इन वातों की कुक

'१८। पावल कीर भी यहुत दिन रहा तब भाइयों से विदा दीकी जलाज पर सुरिया देश की गया थै।र उस के संग प्रिस्कीला थै।र श्रकूला . उस ने किकिया नगर मे अपना सिर मुंड्याया क्योंकि उस ने मन्त् मानी थी॥ १९। थ्रीर उस ने इफिस नगर में पट्चकी उन की यहां क्रीडा श्रीर आप घी सभा के घर में प्रयेश फरके यिट्टियों से वात किई॥ ९०। जय उन्दों ने उस से घिन्ती किई कि एमारे संग कुछ दिन छीर रिदये तय उस ने न माना॥ २१। परन्तु यह कदके उन से विदा हुआ कि ग्राने-याला पर्व्य विश्वालीम में करना मुक्ते यहुत अवश्य दे परन्तु ईश्वर चादे तो मै तुम्हारे पास फिर लीट प्राक्तगा ॥ ३२ । तय उस ने इफिस से खाल दिया - थ्रीर- क्रेसिरेया में ग्राया तय (यिर-श्रलीम की) जाकी मगडली की नमस्कार किया क्षीर क्रक्तीरितया की गया॥ २३। फिर फुछ दिन रप्टको यद निकला श्रीर म्क श्रीर से गलातिया श्रीर मूजिया देशों में सथ श्रियों की स्थिर करता इया फिरा॥

२४ । श्रपह्नी नाम विकल्दरिया नगर का रुक यिष्ट्रदी जा मुखक्ता पुरुष श्रीर धर्मापुरतक मे सामधी घा दिफिस में क्राया॥ ९५। इस ने प्रभुको मार्गी को शिका पाई घी थीर शास्मा में अनुरागी दीके प्रभु के विषय में की याते यहे यस से मुनाता और मिखाता या परन्तु केवल योशन के वर्षातममा की द्यात जानता था॥ १६। यह सभा की घर में साहस से वात करने लगा पर श्रकूला श्रीर प्रिस्कीला ने उस की सुनकी उसे लिया है। दश्या का मार्ग उस की थ्रीर ठीक करके वताया ॥ २९ । थ्रीर यद स्राखाया की जाने चाहता था सा साइयों ने उसे काळस देके शिष्या के पास लिखा कि घे उसे ग्रष्टण करे श्रीर उस ने पटुच्के अनुग्रद में जिन्दों ने विज्ञास किया चा उन्दों की बड़ी मदायता कि ई॥ १८। को कि योशु को स्त्रीष्ट्र है यष्ट यात धर्म्भपुस्तक के प्रमार्थी से वतलाके उस ने यहे यद वें लोगी की आगे यिटूदियां की यीशु का नाम यह कदके लेने लगे कि यीशु जिसे निक्तर किया॥

१र्ट आपली के करिन्य में दीते हुए पांचल कपर के सारे देश में फिरको इफिस में आया॥ २। श्रीर कितने शियों का पाके उन से कहा क्या तुम ने विक्रास करके पवित्र आत्मा पाया . उन्हों ने उस से कहा दर्म ने तो सुना भी नहीं कि पवित्र खास्मा दिया जाता है ॥ ३। तय उस ने उन से कहा ता तुम ने किस

वात पर वर्पातसमा लिया . उन्दें। ने कहा योदन को वर्षातसमा पर ॥ ४ । पावल ने कदा योदन ने पश्चाताप का वर्पातसमा देके अपने पीके आनेवाले ची पर विश्वास करने की लोगों से कहा प्रधीत खीष्ट योशु पर ॥ ५ । यह सुनके उन्हों ने प्रभु योशु के नाम से वर्पातसमा लिया॥ ६। थ्रीर जब पावल ने उन पर दाच रखे तब पवित्र खात्मा उन पर आया ग्रीर वे ग्रनेक वेशितया वालने ग्रीर भविष्यद्वावय

कदने लगे॥ ९। ये सब मनुष्य बारद एक घे॥ ८। तब पावल सभा के घर में प्रवेश करके साइस से घात करने लगा थीर तीन मास ईश्दर के राज्य के विषय में की वाते सुनाता थैार समकाता रष्टा ॥ 🖰 । परन्तु जब कितने लाग कठार हा गये थ्रीर नहीं मानते ये थ्रीर लोगों के आगे इस मार्ग की निन्दा करने लगे तब यह उन के पास से चला गया थीर जिप्यों की अलग करके तुरान काम किसी मनुष्य के विद्यालय में प्रतिदिन वात किई ॥ १०। यद दो व्यस दोता रहा यदां से कि स्नाणिया के निवासी यिहूदी कीर यूनानी भी सभी ने प्रभु योशु का यचन सुना॥ १९ । ग्रीर ईंग्वर ने पावल के द्दाचों से अने खे खाइन में कर्म किये॥ १२। यहां ले कि उस के देद पर से श्रंगोछे श्रीर स्माल रागियो के पास पहुचाये जाते चे थीर राग उन से जाते रछते थे खीर दुष्ट भूत उन में ई निकल जाते थे।

१३। तथ यिष्ट्रदी सोशों में से नी इधर उधर फिरा करते थार भूत निकालने की किरिया देते थे कितने जन उन्हों पर जिन की दुष्ट भूत लगे थे प्रमु पायल प्रचार करता है इस उसी की तुम्हें किरिया

देते हैं॥ १४। स्क्रेया नाम एक यिष्ट्रदीय प्रधान याजक देयी खर्तिमी का मन्दिर तुळ ममभा जाय श्रीर उम के सात पुत्र को जा यह करते थे॥ १५। प्रस्तु दुष्ट की मिंहमा जिसे समस्त खाशिया श्रीर जात पूजता भूत ने उत्तर दिया कि योशु की में जानता हू खीर है नष्ट हो लाय॥ २८। ये यह मुनके श्रीर को छ से पायल की पहचानता हू पर तुम कीन हो॥ १६। पूर्ण होके पुकारने लगे द्वांपियों की खीर्तिमी की खार यह मनुष्य जिसे दुष्ट भूत लगा था उन पर लगे प्रथम प्रयल हुई श्रीर लोग गायस श्रीर प्रारस्तार्थ हो मांकि-हुन्ना कि वे नमे श्रीर घायल उस घर में से भागे॥ वैंगनियों को जो पायल के ममी पांचक चे प्रमुख्के खीर व्यत्ताये॥ १९ । टाना करनद्वारा म च मा जाल्यन नार अवस के विकास के क्योंकि सभा घटाई कुछ खीर कीई कुछ पुकारते चे क्योंकि सभा घटराई जला दिई खीर उन्दों का दाम जोडा गया तो हुई ची खीर खिंघक लोग नहीं जानते चे हम किम प्रचास सहस क्षेत्रे ठहरा॥ २०। यू पराक्रम से प्रभु कारण क्ष्येहें हुए हैं॥ ३३। तद्य भीड़ में में कितनी का वचन फैला खीर प्रवल एखा॥ २१। जब यह बाते हो चुकी तब पायल ने आगे बढावा थीर मिकरदर राध से मैन करके लेगों **फात्मा में माजिदोनिया थी। थादाया के बीच से के थारी उत्तर दिया चाइता था। ३४। परन्तु जब** यिष्णलीम जाने की ठदराया थार कहा कि यहां उन्हां ने जाना कि यह यिएही है मय के मय जाने के पीढ़े सुक्ते रोम की भी देखना दोगा॥ २२। का जो उस की सेया करते थे उन में में दें। की प्रार्तिमी की जय पुकारते रहे॥ ३५। तय नगर के श्राचीत तिमोधिय थीर इरास्त की माकिदीनिया में लेखक ने लेगों की जात करके करा रे राकिसी लेगो। भेजके वह आप ही आशिया में कुछ दिन रह गया ॥ कीन मनुष्य है हो। नहीं जानता कि हिमासिया का रहे। इस समय इस मार्ग के विषय में बढ़ा हुहुड़ नगर बड़ी देवी ख़ार्तिमी का छीर कृषितर की ख़ार हुआ। १४। क्षोंकि दोमीयिय नाम एक सुनार से गिरी हुई मूर्ति का टहनुष्या है ॥ ३६। मा सब ख़ार्तिमों के मन्दिर की चादी की मूरते बनाने से कि इन बातों का रागड़न नहीं हो सकता है हिसत कारीगरीं को यद्दत काम दिलाता था॥ २५। उस दें कि तुम ग्रांत दें। ग्रेर कोई काम उतायली से ने उन्हों को ग्रेर ऐसी ऐसी वस्तुओं के कारीगरीं न करे।॥ ३७। क्योंकि तुम इन मनुष्यों को लाये को एकट्टे करके कहा है मनुष्यों तुम जानते हैं। के हो न पवित्र वस्तुओं के चेर न तुम्हारी देवी हम काम से हमों की संपत्ति प्राप्त होती है॥ २६। के निन्दक हैं॥ ३८। से जो दीमीत्रिय को भीर क्रीर सुम देखते क्रीर धुनते दी कि इस पायल उस के मग के कारीगरीं की किसी से विवाद है ती यार तुम दखत आर कुनत दा कि इस पायल इस का ना के कारावारा आ कारावारा आ कारावार में ता ने यह करके दि की हाओं से बनाये काते से। विचार के दिन होते हैं और प्रधान लोग है वे एक इंग्रवर नहीं हैं केंबल हिंक के नहीं परन्तु प्राय दूसरे पर नालिश करें ॥ ३९। परन्तु को तुम दूसरी वातों के विपय में कुछ पूछते हो तो व्यवहारिक समा में निर्णय किया जायगा ॥ ४०। क्योंकि की ग्राज यह उद्दे हैं उस के हेतु से हम पर चलवे का देग्र स्थाये

वाने का छर है इस लिये कि कोई कारण नहीं है जिस करके एम इस भीड़ का उत्तर हे सर्वेगे॥ ४१। थीर यह कहकी उस ने सभा को विदा किया॥

२० ज्व दुह्नड थम गया तथ पायल गिय्यों की अपने पास युलाके श्रीर राले लगाके माकिटोनिया जाने की चल निकला। २। उस सारे देश में फिरके थीर बहुत वातों से उन्दे उपरेश देके घए यूनान देश मे खाया ॥ ३। थीर तीन भास रहके जब यह जहाज पर सुरिया की जाने पर था पिष्टदी लेगा उस की घात में लगे इस लिये उस ने माफिदोनिया हाके लीट जाने की ठहराया ॥ ४ । विरेषा नगर का मापातर श्रीर शिम-लानियों में वे प्रारेस्तार्थ थीर विवृत्द थीर दर्वी नगर का गायस थार तिसाधिय थार वाणिया देश के तुद्धिक थार त्रोफिम ब्राशिया लें उस के सम दे। लिये॥ ५। इन्हों ने खारी लाके बीखा में हमें की बाट देखी ॥ ६ । थार इस लाग अखमीरी राटी के पर्ध्य के दिनां के पीके जहाज पर फिलिपी से चले बीर पांच दिन में श्रीखा में उन की पास पहुंचे जहां इम सारा दिन रहे॥

राठी तोडने की ग्यांट्रे हुग तब पायल ने जी अगले दिन चले जाने पर था उन से वाते किई ग्रीर ग्राधी रात हो यात करता रहा ॥ 🗀 जिस उपराठी कीठरी में वि ग्कट्टे पुरु चे उम में बद्दत दीपक बरते चे॥ 🕈 । ग्रीर रतुम्य नाम गक जवान खिडकी पर घैठा हुआ भारी नीद से भुक रहा था थार पावल के यही घेर ले। यातं करते करते यह नीद से भुकके तीसरी खटारी पर से नीसे जिर पहा क्रीर मुखा चठाया गया ॥ १० । परन्तु पाचल उत्तरके उस पर थींधे पड़ गया थीर उसे गोदी में लेके वाला मत ध्रम मचाख्रो प्रयोक्ति उस का प्राण उस मे है॥ ९१। तय जपर जाके ग्रीर रीटी तोड्के गीर खाके क्रीर वड़ी घेर लों भार तक वातचीत करके वह चला गया ॥ १२ । श्रीर व उस जवान को जीते ले स्राये श्रीर यहुत शांति पाई॥

१३। तब एम लेगा खारों में जहाज पर चक्के श्रास्य नगर की गये जद्दां से इमें पायल की चढ़ा सेना था क्योंकि उस ने यूं ठहराया था इस सिये कि स्नाप ही पैदल जानेवाला था॥ १४। जब वह ग्रास्य में इस से ग्रा मिला तब इस उसे चढ़ाके मिसुलीनी नगर में आये॥ १५। श्रीर वर्दा से खोलके हम दूसरे दिन खीया टापू के साम्दने पहुचे छीर क्राने दिन सामा टापू मे लगान किया फिर त्रीगुलिया नगर में रहके दूसरे दिन मिलीत नगर में याये ॥ ९६ । क्योंकि पायल ने इफिस की एक श्रीर क्रोहको जाना ठरराया इस लिये कि उस की स्नाशिया मे प्रवेर न लगे क्योंकि वह गीघ्र जाता या कि जी उस में बन पहें तो पैतिकाष्ट्र पर्व्य के दिन लें। विरू ग्रलीम में पहुचे॥

१९। मिलीत से उस ने लोगों की इफिस नगर भेजके मण्डली के प्राचीनां का खुलाया॥ १८। जब वे उस पाम श्राये तथ उस ने उन से कहा तुम जानते दी कि परिले दिन से जो मै श्राशिया में पहुंचा मै हर यमय क्योंकर सुम्हारे बीच में रद्या ॥ १९ । कि वही दीनताई से ग्रीर बहुत रा राक्षे थार उन परीकाओं में जो मुभ पर यिष्ट्रवियों की कुमंत्रका से पड़ी में 9। श्राटयारे के पछिने दिन जब शिष्य लागा प्रभु की येवा करता रहा ॥ २०। श्रीर क्योंकर मे ने लाभ की वातीं में से कोई वात न रख क्रोड़ी को तुम्दें न वताई थीर लेगों के यागे थीर घर घर तुम्दैन सिखाई॥ २९। कि यिद्ददियों श्रीर यूनानिया की भी में साक्षी देके ईंग्लर के खारी पश्चा-ताय करने की श्रीर एमारे प्रभु यीश खीष्ट पर विश्वास करने की वात कहता रहा ॥ २२। कीर अब देखों में स्नातमा से बंधा चुस्रा विस्वालीस की जाता टू थीर नही जानता हूं कि वहां मुक्त पर वया पड़ेगा। २३ । केवल यही जानता हूँ कि पवित्र श्रात्मा नगर नगर साची देता है कि वधन श्रीर क्रेश मेरे लिये धरे है ॥ 🖓 । परन्तु में किसी बात को चिन्ता नहीं करता हु और न अपना प्राय इतना यहुमूल्य जानता हू जितना यानन्द से प्रपनी दीह को बीर ईश्वर के अनुग्रद के मुसमाचार पर सासी वेने की सेवकाई की जी मैं ने प्रमु यीग से पाई है

पूरी करना यदुमूल्य दे॥ २/। श्रीर श्रय देखा में जानता दूकि तुम सब जिन्दों में में ईप्रवर की राज्य की कर्यो सुनाता फिरा टूमेरा मुंद फिर नहीं देखोगे॥ २६। इस लिये में प्राज के दिन ईश्वर को साची रखके तुम से कदता ह कि म सभी के साष्ट्र से निर्दीय हू॥ २९। क्योंकि में ने ईप्रवर के सारे मत में से कोई वात न रख क्वोड़ी जी तुम्हें न वताई॥ १८। से। अपने विषय में थीर सारे भूगड की विषय में जिस के वीच से पवित्र प्रात्मा ने तुम्हें रखवाले ठद्दराये है सचेत रहा कि तुम ईश्वर की मगडली की चरवादी करे। जिसे उस ने अपने लार् से माल लिया है।। २९। स्योकि मै यह जानता हु कि मेरे जाने के पीछे क्रूर हुड़ार तुन्दों मे प्रयेण करेंगे जो भूवड की न केंदिंगे॥ ३०। तुम्हारे ही घीच में से भी मनुष्य चठेंगे जा ग्रिप्यों की बापने पी छे खींच लेने को। टेढ़ी द्यात कदेंगे॥ ३१। इस लिये मे ने जो तीन वरस रात ग्रीर दिन रा राके दर एक को चिताना न क्षेडा यह म्मरण करते हुए जागते रहा ॥ ३२ । श्रीर श्रव हे भाइया में तुन्हें ईक्टर को थीर उस के अनुग्रह के घचन की सींप देता डूं जो सुम्हे सुधारने ख्रीर सब प्रवित्र किये हुन ले। शों के बीच में श्राधिकार देने सकता है।। ३३ँ। मैं ने किसी के इसे अध्यक्षा सीने अध्यक्षा यस्त्र का लालच नहीं किया ॥ ३४ । तुम स्राप ही जानते दें। कि इन दायों ने मेरे प्रयोजन की थ्रीर मेरे मिग्रियों को टप्टल किई॥३५। मैं ने सव वार्त तुम्हे वताई कि इस रोति से परिश्रम करते हुए दुर्घला का उप-कार करना थीर प्रभु योशु की वात स्मरण करना चाहिये कि उस ने कहा लेने से देना श्राधिक धन्य है ॥

३६ । यह बात करके उस ने अपने घुटने टेकके उन सभी के सा प्रार्थना किई ॥ ३९ । तब वे सब बहुत रोये थेर पावल के गले में लिपटके उसे चूमने लारे ॥ ३८ । वे सब से अधिक उस बात से श्रोक करते थे जो उस ने करी थी कि दून मेरा मुद्द फिर नहीं देखारों . तब उन्हेर न उसे जहाज ने पहुँचाया ॥

२१ ज्ञाब एम ने उन से याला दोको जहाज योला तय सीधे सीधे कीस टापू की चले श्रीर दूसरे दिन रीद टापू की थीर वहाँ से पातारा नगरें पर पहुंचे ॥ रे। श्रीर ग्य जहाज की जी फैनीकिया की जाता या याके दम ने उस पर चढको ग्याल दिया॥ ३। जय क्रुपम टापू देखने में खाया तय इस ने उसे वापे दाच केंद्रा थीर मुरिया की जाके सार नगर में लगान किया क्योंकि जदाज की वासाई वरा उताने पर घो ॥ ४ । श्रीर यहां के जियों की पाके इस यहां सात दिन रहे. उन्हों ने श्रास्मा की शिवा से पायल से कहा विस्मालीम की न जाएवे॥ ५। जय एम उन दिनों की पूरे कर चुके तय निकलके चलने लगे सार सभी ने स्वियों श्रीर वालकी समेत दर्म नगर के वाहर ले। परुचाया श्रीर ध्मों ने तीर पर घुटने टंफके प्रार्थना किई ॥ ६ । तव एक दूसरे की गले लगाके क्ष्म तो जद्दाज पर चढ़े थ्रीर व खपने खपने घर लै।टे ॥

9। तब एम सार से जलपाया पूरी करके तील-माई नगर में पहुन्ने थीर भाइपों की नमस्कार करके उन के सग एक दिन रहे॥ ८। दूसरे दिन एम जी पायल के संग के थे यहां से चलके कैमरिया में आपे थीर फिलिप सुसमाचार प्रचारक के घर में जी माती में से एक था प्रवेश करके उस के यहां रहे॥ ९। इस मनुष्य की चार कुवारी पुष्त्रियां थीं जी भीविष्य-द्वाणी कहा करती थी॥

१०। बच इम बहुत दिन रह चुके तब खागाय नाम रफ भविष्यद्वक्ता विहृदिया से खाया॥ ११। यह हमारे पास खाके थीर पायल का पटुका लेके थीर खपने हाथ थीर पांध बांधके द्याला पवित्र खातमा यह कहता है कि बिस मनुष्य का यह पटुका है उस की विद्या जलीम में विहृदी लेगा यही वाधेंगे थीर अन्य-देशियों के हाथ सेंग्रेंगे॥ १२। बच हम ने यह वार्त सुनी तब हम लेगा थीर उस स्थान के रहनेहारे भी पायल से विन्ती करने लगे कि विद्यालीम की न जाइये॥ १३। परन्तु उस ने उत्तर दिया कि तुम क्या करते ही कि रोते थीर मेरा मन चूर करते हैं।

र्खाल के ऊपर जा स्नाग की लकड़ी पर देशा जलाएं कुछ चरबी खास्रो स्नार से कुछ लाष्ट्र ॥ कि यह यहे। या के लिये सुखदायक सुराधियाला इध्य ठहरे ॥

है। श्रीर यदि यहीया के मेलबलि के लिये उस का चकावा भेड़बकरियों में से हो ती चाहे वह नर हो चाहे सादीन पर जी निर्दाप हो उसी की वह चढार ॥ २ । यदि घइ भेड़ का बच्चा चढाता हो ती बह उस की यहीवा के साम्हने चढ़ार ॥ ८। भीर बह अपने चढावे के सिर पर हाथ टेके थीर धर की मिलापवाले सुत्र के खारों व्यक्ति करे खीर हाइन को पुत्र उस को लोह की बेदी की घारी श्राची। पर किडके॥ १। श्रीर मेलबलि मे से यह चरबी की यहावा के लिये इव्य करके चढ़ाए वर्षात् चस की चरबी भरी माटी पूछ की वह रीढ की पास से अलग करे और जिस चरवी से अन्तरियां ठपी रहती है स्नार जा चरबी उन में लिपटी रहती है घह भी, १०। थीर दोनों गुर्दे थीर जी चरबी उन के जपर और लंक के पास रहती है और गुर्दे। समेत क्राले के कपर की किल्ली इन सभी की भी बह मला करे॥ १९। श्रीर याजक इन्हे वेदी पर जलार कि यह यहावा के लिये इव्यवपी भाजन ठहरे ॥

१२। क्यार यदि वह बकरा वा बकरी चढाए सी वह उस की यदीवा की साम्दने चळार ॥ १३। कीर वह उस के सिर पर हाथ टेककर उस की मिलापवाले तंत्र के आगे बलि करे और दादन के पुत्र उस के लेडू की वेदी की चारी अलगो। प्रर क्रिडकी ॥ १८ । श्रीर वह उस में से अपना चढावा यहोवा के लिये इव्य करके चढार प्रधात जिस चरबी से भ्रम्तरियां ऊपी रहती है श्रीर का चरघी चन में लिपटी रहती है वह भी, १५। श्रीर दोनों गुर्दे श्रीर जी चरधी उन की कपर श्रीर लंक की पास रहती है और गुर्दी मसेत कले जे के कपर की भिल्ली इन सभाको अर् अलगकरे॥ १६ । श्रीरं याजक इन्दे वेदी एवं असार यह ती हव्यक्षी भीजन श्रीर सुखदायक सुराध ठहरेगा क्योंकि सारी चरबी यहोसा की है ॥ १० । यह तुम्हारे जिवासी में तुम्हारी पीठी

थ । और हाँबन की पुत्र देन की वेदी पर उस द्वास- पीकी के लिये। सदा की विधि ठहरे कि सुम न ता

(पापयलि की विधि)

प्रकार यद्यावा ने मूचा से कहा, २। इस्राप्तियों से यह कह कि यदि काई मनुष्य उन कामीं में से जी यहावा ने वरसे दै कोई काम भूल से करकं पापी दो जार, ३। फ्रीर यदि श्रीभीयक्त याजक रेसा पाप करे जिस से प्रजा-को दीप लगे ती अपने पाप के कारण वह एक निर्देश यहहा यहाया की पापवलि करके चठार ॥ 8। भीर वह उस वहडे की मिलापवाले तंव की द्वार-पर यद्दोवा के जागे ले जाकर उस के सिर पर दाध टेको श्रीर बहु दे को यदीवा के साम्द्रने वर्ति करे ॥ ५। थार यभिविक्त याजक वहाड़े के ले। हू में से कुड़ लेकर मिलापवाले तवू में ले जाए ॥ ६ । भीर यासक लाहू में अंगुली बोरे श्रीर उस में से कुछ लेकर पांचत्र-स्थान को वांचवाले पर्दे के सारो यदेखा के साम्दने सात बार किंडके॥ ७। ग्रीर याजक उस लाडू मे से मुक श्रीर लेकर सुगंधित धूप की वेदी के सोगी पर जो मिलापवाल तयू में है यद्योवा की साम्दने लगार फिर वहड़े के थार सब लाहू की मिलाप-घाले तबू के द्वार पर की देशमधेदी के पाये पर चंडेले ॥ द। फिर वह पापव्रलि के वक्र**ड़े** की सब चरबी की उस से खला। करे खर्थात् - जिस चरबी से अन्तरिया ढर्पा रहती है और जितनी चरबी उन में लिपटी रहती है घह भी, ९। ख्रीर दोनी गुर्दे-क्रीर जो चरबी उन के ऊपर क्रीर लक के पास रदती है और ग़ुर्दी समेत कले जे के कपर की किही इन सभा को वह रेसे अलग करे, १०। जैसे मेल-वालिवाले चढ़ावे के वक्ट्रे से पालगा किये जाएंगे कीर याज्ञक इन की देशमधेदी पर जलाए ॥ १९ । स क्रीर वक्रहे की स्नाल पांव सिर प्रान्तरियां ग्रीवर ग्रीर सारा मास, १२। निदान समूचा बक्रड़ा-खड़ कावनी से बाहर शुद्ध स्थान में बदां राख डासी जाएगी ले जाकर सकडी पर स्नाग में जलाए जहाँ राख् डाली जाएगी वही वह जलाया जाए॥ -- . मे तो प्रभु पीशु को नाम के लिये यिक्ष्मलीम में केवल बांधे जाने की नहीं परन्तु मरने की भी तैयार हू॥ १४। जब घट नहीं मानता था तब हम यह कहकी सुप हुए कि प्रभु की क्षच्छा पूरी होवे॥

१४। इन दिनों के पीके हम लाग वांध कांदके विकास को जाने लगे ॥ १६। कैसरिया के शिष्यों में से भी कितने हमारे संग हो लिये खीर मनासेन नाम कुष्य के एक प्राचीन शिष्य के पास जिस के यहा हम पाहुन होवें हमें पहुचाया ॥ १९। जय हम विकश्लोम में पहुंचे तब भाइया ने हमें खानन्द से ग्रहण किया ॥

१८। दूसरे दिन पावल इसारे स्मा याकूव के यदां गया थ्रीर सब प्राचीन लेगा स्राये ॥ १९। तब उस ने उन की नमस्कार कर की की कर्म ईश्वर ने उस की सेवकाई के द्वारा से अन्यदेशियों में किये चे उन्हें एक एक करके वर्गन किया ॥ २०। उन्हा ने सुनके प्रभुको म्तुति किई थीर उस से कहा है भाई व्याप देखते है जितने सहस्रो पिट्टदियों ने विज्ञास किया है थीर सब व्यवस्था के लिये धुन लगाये हैं।। २१। थ्रीर उन्दों ने आप के विषय मे सुना है कि याप अन्यदेशियों के बीच में के सब यिद्ददिया के तर्द मुसा का त्याग करने की सिखाते है और कदते हैं कि अपने वालकों का सतना मत करी थीर न व्यवहारीं पर चला ॥ २२ । सा ववा है कि बहुत लोग निश्चय ग्कट्टे दोंगे क्योंकि ब सुनेंग्रे कि आप आये हैं।। २३। इस लिये यह जो इम प्राप से कदते हैं की जिये . इमारे यदां चार मनुष्य हैं जिन्हों ने मन्नत मानी है ॥ २४। उन्हें लेके उन के संग श्रापने की शुद्ध की जिये ग्रीर उन के लिये खर्चा दी जिये कि वे सिर मुडार्घ तय सब से।। जानेंगे कि के। याते इस ने इस के विषय में सुनी घों से कुछ नहीं है परन्तु यह ग्राप भी व्यवस्था की पालन करते हुए उस के श्रनुसार चलता है। २५। परन्तु जिन श्रन्यदेशियों ने विश्वास किया है इम ने उन के विषय में यही ठहराके लिख भेजा फि वे रेमी कोई वात न माने केवल मुरतों के श्रागी घलि किये हुए से श्रीर लीष्ट्र से श्रीर गला घोटे हुकों के मांस से थार व्यक्तिचार से बचे रहे॥ २६।

तव पावल ने उन मनुष्यों की लेके दूसरे दिन उन के का शुद्ध देकि मन्दिर में प्रविश किया श्रीर सन्देश दिया कि शुद्ध दोने के दिन श्रार्थात उन में से हर एक के लिये चढ़ावा चढ़ाये जाने तक के दिन कव पूरे दोंगे॥

२९। जब वे सात दिन पूरे दीने पर घे तब वाशिया के यिद्विदेशों ने पायल की मन्दिर में देखकी सब लोगों की उस्काया थार उस पर दाथ डालकी पुकारा ॥ २८। दे इस्रायेली लोगों सदायता करी यदी वह मनुष्य है जो इन लेगों के थीर व्यवस्था के थार इस स्थान के विक्त सर्व्यंत्र सब लोगों की वपडेश देता है. हां थीर उस ने यूनानियों की मन्दिर में लाके इस पवित्र स्थान की श्रप्राध्त्र भी किया है ॥ १९। उन्हों ने तो इस के पहिले त्रेरिम इफिसी की पायल के सग नगर में देखा था थीर समभते थे कि वह उस की मन्दिर में लाया था ॥ ३०। तब सारे नगर में घबराइट हुई श्रीर लोग यक है दीड़े थार पायल की पकड़के उसे मंदिर के वाहर खीच लाये थीर तुरन्त द्वार मूंडे गये॥

३१। जय ये उसे मार डालन चाइते ये तय पलटन को सहस्रपति की। सडेश पदुचा कि सारे यिस्थलीम में घयराद्ट दुई है। ३२। तब वह तुरन्त योद्वाखों श्रीर शतपतियों की लेकी उन पास टै। हा थ्रीर उन्हों ने सहसर्वात की थ्रीर याद्वाश्री की देखके पायल की मारना कोड़ दिया ॥ ३३ । तव सरसपति ने निकट क्राके उसे लेके बाचा किई कि दे। जजीरों से बांधा जाय थीर पूछने लगा यह कीन है श्रीर क्या किया है। ३४। परन्तु भीड मे कोई कुछ थीर कोई कुछ पुकारते थे थीर जब सहस्रपति हुल्लड़ के मारे निश्चय नहीं जान सकता था तब पायल को गढ में ले जाने की क्राचा किई॥३५। जय यह सीढ़ी पर पहुंचा ऐसा हुआ कि भीड़ की वरियार्ड के कारण याद्वाग्री ने उसे उठा लिया ॥ ३६। क्योंकि लोगों को भीड उसे दूर कर पुकारती दुई पीढ़े याती घी ॥

३९। जब पायल शक के भीतर पहुचाये जाने पर था तय उस ने सहस्रपति से कहा जी स्नाप से कदा क्या तू यूनानीय भाषा जानता है ॥ ३८। ता बया तू वह मिसरी नही है जो इन दिनों के गागे वलवा करके कटारवध लेगो। में से चार सहय मनुष्ये को जगल में ले गया ॥ ३९ । पायल ने कदा में ता तारस का एक पिट्टदी मनुष्य हूं . किलिकिया के एक प्रसिद्ध नगर का निवासी है. श्रीर मे खाप से बिन्ती करता हू कि मुक्ते लेगी से बात करने दीनिये॥ ४०। जब उस ने याचा दिई तब पावल ने सीढ़ी पर खड़ा डाको लागा का हाथ से सैन किया . जब वे बहुत जुप हुए तब उस ने इत्रीय भाषा में उन से बात किई ॥

२२ जिस ने कहा है भाइयो श्रीर पितरी मेरा इत्तर जी में खाप लोगों की आरो अब देता हू सुनिये ॥ २ । वे यह सुनके कि वह इस से इन्नीय भाषा में बात करता है श्रीर भी चुप चुर ॥ ३ । तब उस ने कहा मै तो पिट्टी मनुष्य ष्ट्र की किलिकिया के तारस नगर मे जन्मा पर इस नगर मे पाला गया श्रीर गमलिवेल के चरणा के पास पितरी की व्यवस्था की ठीक रोति पर सिसाया गया श्रीर जैसे श्राज तुम सब दे। येसा ही ईरखर के लिये धून लगाये था॥ ४। फ़ैार मे ने इस प्रध की लोगों को मृत्यु लें सताया कि पुरुषों ख्रीर स्त्रिया की भी बाध बाधके बन्दीगृद्दी में डालता था॥ ५। इस में मदायाजका थीर सब प्राचीन लोग मेरे साद्यी दे जिन से मैं माइयों के नाम घर चिट्टियां पाकी दमेसक की जाता था कि जी यहा थे उन्हें भी ताड्ना पाने को याधे दुर यिषणलोम में लाक ॥ ई। परन्तु जव में जाता था थार दमेसक की समीप पहुंचा तय दे। पहर के निकट अचाचक वड़ी ज्योति स्वर्ग से मेरी चारी ग्रीर चमकी ॥ 9 । ग्रीर में भूमि पर निरा कीर एक मञ्द सुना जी मुभ से बीलों दे मायल दे णायल तू मुभी कों सताता है॥ ८। में ने उत्तर दिया कि 🖁 प्रभुतू कीन 🕏 . उस ने मुक्त से कदा में योगु नासरो हूं जिसे तू सताता है। ए। जी लाग

क्कुछ कहने की मुक्ते खाचा द्वीय ती कहूं. उस ने १०। तब में ने कहा वे प्रमु में व्या कर प्रमु ने मुक्त से कहा उठकी दमेउक की जा ग्रार तो जी काम करने की तुमें ठएराया गया है सब के विषय में वहा तुम से कहा लायगा ॥ ११ । वब उस स्योति के तेन के मारे मुभे नहीं मूभता था तब म श्रपने स्तियों के दाय पकड़े हुए दमेस्क मे श्राया॥ १२। श्रीर श्रनीनेयाए नाम व्यवम्था के श्रनुसार ग्या भक्त मनुष्य जा वदां के रानेदारे सव विष्टृदियों क यदां मुख्यात या मेरे पाम श्राया ॥ १३ । यार निजट यहा देवों मुक्त में कहा दे भाई गायल अपनी दृष्टि पा थीर उसा घडी में ने उस पर दृष्टि किई॥ १४। तय उस ने कटा इसारे पितरों के ईंग्यर ने तुसे ठाः-राया है कि तू उम की इच्छा की जाने कार उस धर्मी को देखें श्रीर उम के मुद्द से बात मुने॥ १५। क्यों कि जा वार्त हून देखी खीर मुनी हैं उन के विषय में तू सब मनुष्यों के बारो उन का माती द्यागा॥ १६ । श्रीर श्रव तू खों विलम्ब करता है. चठके वपतिसमा ले क्रीर प्रमु के नाम की प्रार्थना करके अपने पापों का धा हाल ॥ १९ । जब म विषयालीम की फिर बावा ज्योही संग्दिर में प्रार्थना करता या त्यों ही बेनुध हुया ॥ १८ । श्रीर उम की देखा कि मुक्त से बेलिता या श्रीघ्रता करके विद-श्रलीम से भट निमल जा क्योंकि वे मेरे विषय में तेरी साची ग्रहण न करेंगे॥ १९। में ने कहा चे प्रभु ये जानते है कि तुक पर विश्वाम करनेंदारी की मे वंदीगृष्ट में डालता ग्रीर दर एक सभा में मारता था। २०। थीर नव तेरे माची स्तिफान का सीए यहाया नाता था तय में भी खाप निकट धडा था थीर उस के मारे जाने में सम्मति देता था थार उस के घातको के कपड़ों की रखवाली करता था। २१। तव उस ने मुभ से कहा चला जा वर्वोंकि में तुभी प्रन्यदेशिया के पास दूर भेजूगा ॥

२२। लोगो ने इस वात लें। उस की सुनी तब कर्चे कट्ट से पुकारा कि ऐसे मनुष्य की पृष्टियी पर से दूर कर कि उस को जीता रहना संवित न था। मेरे मा घे उन्हों ने वह स्थाति देखी थार हर गये रेहे। जब वे चिह्नाते ग्रीर कपहें फेक्स ग्रीर आकाय परन्तु की मुक्त से द्योलता था वस की द्यात न सुनी॥ में धूल वड़ाते थे ॥ २४ । तद सहस्रपति ने वस की मारके जाची कि में जान लोग किस कारण से उस के विम्ह ऐसा पुकारते हैं ॥ २५ । जब वे पावल का चमड़े के बधा से बाधते थे तब वस ने शतपति से जी राहा था कहा बबा सतुष्य की जी रीसी है ग्रार दर्ग के याग्य नहीं ठहराया गया है को डे सारना तुम्द्रे उच्छि है ॥ २६ । शतपति ने यह मुनके महम-पति के पास जाके कह दिया कि देखिये श्राप वया किया चाहते हैं यह मनुष्य ता रामी हैं॥ २९। तब सरसपति ने उस पास खाके उस में कहा मुक से कष्ट बया तूरोमी है उस ने कष्टा छा॥ २८। चरुमपति ने उत्तर दिया कि में ने यर रीम निवासी की पदयी बहुत मंपैया पर माल लिई पाबल ने कता परन्तु में गेमा ही जन्मा॥ ३९। तब जी लेगा उसे जांचने पर घे सा तुरना उम के पास से इट गांव ग्रार महमपति भी यह जानके कि रोमी है ग्रीर म ने उसे वाधा है हर गया ॥

३०। श्रीर इसरेडिन यह निश्चय जानने चाहता या कि उम पर विट्रियों में क्यो दीप लगाया जाता हे इस लिये उस की ब्रधना मे खोल दिया ग्रीर प्रधान याजका का ग्रीर न्याइया की मारी सभा का ष्राने की ब्राज़ा टिई ब्रार पावल का लाके उन के स्रागे यहा किया ॥

23. पावल ने न्यार्या की सभा की श्रीर ताकके कहा है भार्या मे इस दिन ला मर्वथा ईग्वर के खारी शुद्ध मन से चला हू॥ र । परन्तु अनीनयाद महायाजक ने उन लागी की जा उम के निकट घड़े थे उस की मुद्द में मारने की श्राचा दिई ॥ ३ । तव पावल ने उस से कहा दे चना फेरी दुई भीति ईश्चर तुक्ते मारेगा . ध्या तू मुर्भे व्यवस्था के ब्रनुमार विचार करने की वैठा है श्रीर व्यवस्या की लंघन करता हुआ मुक्ते भारने की श्राचा देता॥ ४। बी लोग निकट गर्ड ये से वीले क्या रू ईश्वर के मदायाजक की निन्टा करता है॥ ५। पावल ने ऋण है भाइया में नहीं जानता था कि यह महायाजक है। क्योंकि लिया है अपने लोगी

गठ में ले जाने की याचा किई थ्रीर कहा उसे की है। के प्रधान की बुरा मत कह ॥ ६। तब पावल ने यह जानके कि एक भाग सहको ख्रीर एक भाग फरीशी दे सभा में पुकारा है भाइया में फरीशी श्रीर फरीशी का पुत्र हूमृतको की आशा थ्रीर जी उठने के विषय में मेरा विचार किया जाता है॥ ९। जव उस ने यह वात कही तव फरीशिया और स्ट्रिकियों से विवाद पुत्रा छै।र सभा विभिन्न हुई॥ ८। स्वीकि सदूको कटते हैं कि न मृतकों का जी उठना न दूत न खात्मा है परन्तु फराशी टोनीं की मानते हैं॥ ए। तव वडी धूम मची श्रीर का श्रध्यापक फरीशिया के भाग के घे सा उठके लडते हुग कहने लगे कि इम लोग इस मनुष्य में कुछ युराई नहीं पाते हैं परन्तु यदि कीर्ड ग्रात्मा ग्रथया दूत उम से वाला है तो एम ईक्कर से न लहें॥ १०। जब बहुत विवाद हुआ तब सहस्रपति की शका हुई कि पावल उन से फाड न डाला जाय इस लिये पलटन की श्राजा दिई कि जाकी उस की उन के बीच में स क्रीनके गठ में लाग्री ॥

> १९। उस रात प्रभु ने उस की निकट दाडे हैं। कदा दे पावल ठाट्स कर क्योंकि जैसा तू ने विरू शकीम में मेरे श्रियय में की साची दिई है तैसा ही तुके राम में भी माबी देना देशा।

> १२। बिद्रान हुए कितनं विदूदियो ने एका करके प्रण यांधा कि जब ली इस पायल की मार न डाले तब लें। का खार्ये अथवा पीये तो इमें धिक्रार है। १३। जिन्दा ने खापस में यह किरिया खाई थी सो चालीम जना से बाधिक थे॥ १४। वे प्रधान याजकी गार प्राचीना के पास आके वाले इस ने यह प्रख वाधा है कि जब ले। इस पावल की मार न डार्ले तब ला याँद आहर चीखे भी ता हमे धिक्कार दै॥ १५। इस लिये श्रव श्राप लोगा न्याइयों की मभा समेत सहसर्वात की समकाइये कि इम पायल के विषय में की वार्ते खार ठीक करके निर्खय करेंगे सा ग्राप उसे कल इमारे पास लाइये . परन्तु उस के पहुचने के पहिले ही हम लाग उसे मार डालने का तैयार है॥

१६। परन्तु पावल के भांजे ने उन का छात मे

को श्रपने पास वुलाके कहा इस जवान की सहस-पति के पास से जाइये क्योंकि उस की उस से कुछ कदना है।। १८। से। उस ने उसे से सदस्यित के पास लाके कहा पावल वंधुए ने मुक्ते अपने पास वुलाके विन्ती किई कि इस जवान की सदस्यित से कुछ करना है उसे उस पास ले जाइये॥ १९। सदसपति ने उस का दाश प्रकड़के श्रीर स्कात मे जाको पूछा तुम की जी मुम से कदना है से वया है। २०। उस ने कहा यिद्वदियों ने खाय से यही विन्ती करने की खापस में ठहराया है कि इस पावल के विषय में कुछ वात थीर ठीक करके पूर्केंगे से श्राय उसे कल न्याइया की सभा में लाइये॥ २१। परन्तु भाष उन की न मानिये क्योंकि उन में से चालीस से प्रधिक मनुष्य उस की घात में लगे है जिन्हों ने यह प्रण दांधा है कि जब लें। इस पायल की मार न डाले तव लीं जी खार्य प्राथवा पीर्य ती चमे धिक्कार है कीर खब वे तैयार है कीर आप की प्रतिचा की प्रास देख रहे है।

२२। यो सहस्रपति ने यह खाचा देके कि किसी से मत कद कि मै ने यह वाते सदस्यति की वताई हैं जवान क्यां विदाकिया॥ १३ । श्रीर शतपतिया में से दो की अपने पास बुलाकी उस ने कहा दी सी याद्वाखों ग्रीर सतर घुडचढ़ों खीर दा सा भानितों का पहर रात वीते कैर्घारया का जाने के लिये तैयार करे। । स्रीर बाइन तैयार करे। कि वे पावल की वैठाके फीलिक्स ग्रध्यव के पास वचाके ले जावे॥

१५। उस ने इस प्रकार की चिट्टी भी लिखी॥ २६ । क्रौदिय चुसिय महामहिमन ग्रध्यव फीलिक्स को नमस्कार ॥ ५७ । इस मनुष्य की जी यिट्टीदेयी से पकदा गया था श्रीर उन से मार डाले जाने पर था में ने यह मुनके कि वह रोमी है पलटन के संग जा <sup>क्र</sup>ुंचके कुड़ाया ॥ २८ । श्रीर में जानने चाहता षा क वे उस पर किस कारण से देाप लगाते है इम लिये उसे उन की न्याइया की सभा में लाया॥

लगाना सुना थ्रीर याके गढ़ में प्रवेश कर पावल की | विवादी के विषय में उस पर दीप लगाया जाता सदेश दिया ॥ १९ । पायल ने शतपतियो में से एक है परन्तु वध किये जाने अथवा वांधे जाने की येतय कोई दोंप उस में नहीं है। ३०। जब मुक्ते व्यताया गया कि यिट्टदी लेगा इस मनुष्य की घात में लोगो तब में ने तुरना उस की आप के पास भेजा श्रीर दोपदायकों को भी श्रान्ता दिई कि उस के विरुद्ध जी बात द्वीय उसे खाय के खारी कहे. खारी शुभ ॥

> ३१। योहा लाग जैसे उन्हे स्नाचा दिई गई घी तैसे पावल की लेके रात ही की अन्तिपात्री नगर मे लाये॥ ३२। दूसरे दिन व गढ़ की लीटे ग्रीर घुड़-चढ़े। की उस की संग जाने दिया ॥ ३३ । उन्दों ने कीर्याया में पहुचके ग्रीर अध्यक्ष की चिट्टी देके पावल को भी उस के ग्रागे खडा किया। ३४। श्रध्यच ने पठ्के पूछा यह कैं।न प्रदेश का है थीर जब जाना कि किलिकिया का है॥ ३५। तब कहा जव तेरे देापदायक भी खावे तव में तेरी चुन्गा . थीर उस ने उसे हेरीद के राजभवन से पहरे में रखने की आज्ञा किई॥

28. यांच दिन के पीछे अनिवाह महा-याजक प्राचीना के खार तत्त्रेल

नाम किसी सुझक्ता के स्या खाया खीर उन्हीं ने याध्यव के थारी पावल पर नालिश किर्द॥ २। जब पावल वुलाया गया तय तर्ज़ल यह कहके उस पर द्वाप लगाने लगा कि है महामहिमन फीलिक्स प्राप के द्वारा इमारा बहुत कल्याय जा दाता है श्रीर खाप की प्रवीगता से इस देश के लोगो। के लिये वितने काम की मुफल होते हैं ॥ ३। इस की हम लाग सर्व्या कीर सर्व्यत्र बहुत धन्य मानके ग्रहरा करते हैं ॥ ४ । परन्तु जिस्ते मेरी खोर से खाप की अधिक विलव न दीय में विन्ती करता हू कि ग्राप प्रापनी सुधीलता से इमारी सन्नेप कथा सुने लीजिये। **५ । क्योंकि इस ने यही पाया है कि यह मनु**ष्य स्क मरी के ऐसा है ग्रीर जगत के सारे यिहादिया में वलवा करानेटारा थीर नासरियों के कुपन्य का प्रधान ॥ ६ । उस ने मन्दिर की। भी अपवित्र करने रि । तथ में ने यह पाया कि उन की व्यवस्था के की चेष्टा किई ग्रीर इस ने उसे पकद्रक ग्रपनी

लुचिय सहस्रपात ने याके बड़ी बरियाई से उस की इमारे दायों से छीन लिया थीर उस के दे।पदायकों की आप के पास आने की आज्ञा दिई॥ ८। उसी में थाप पूरुके इन स्व वाती के विषय में जिन से इस उस पर दीप लगाते है खाप ही जान सकेंगे॥ ए। यिष्ट्रदियों ने भी उस के संग लगके कहा यह खाते यूंदी है॥

१०। तब पायल ने सब अध्यव ने बोलने का सैन उस से किया तव उत्तर दिया कि मै यह जानके कि साप बहुत बरसें से इस देश के लोगों के न्यायी है श्रीर ही साहस से अपने विषय में की वातों का उत्तर देता हू॥ ११। ब्योकि ग्राप जान सकते है कि जब में में विरयसीम में भवन करने की बाया मुभे बारह दिन से व्यधिक नहीं हुए ॥ १२ । ग्रीर उन्दों ने मुक्तेन मन्दिर में न सभाके घरों में न नगर में किसी से विवाद करते हुए प्रथवा लेगी। की भीड लगाते हुए पाया ॥ १३ । खीर न वे उन यातों की जिन के विषय में वे खेव मुक्त पर दीप लगाते है ठलरा सकते हैं ॥ १४ । परन्तु यह मे आप के थारो मान सेता है कि जिस मार्ग की वे कुपच कदते हैं उसी की रीति पर में स्रापने पितरों के ईश्दर की सेवा करता हू और चा वार्ते व्यवस्था मे श्री भविष्यद्वक्तायों के पुस्तक में लिखी हैं उन सभी का विक्वास करता हु॥ १५। ग्रीर ईक्टर से क्राणा रखता हूं जिसे यें भी खाप रस्तते है कि धर्मी ग्रीर थ्रधर्मी भी सय मृतकों का बी उठना होगा ॥ १६। इम से में श्राप भी साधना करना हू कि ईफ्टर की श्रीर मनुष्यों की श्रीर मेरा मन चदा निर्देश रहे। १९। यष्टुत वरमें के पीहे में ग्रपने लोगो की दान देने को थीर चकाया चढ़ाने की थाया॥ १८। इस में उन्दों ने नहीं पर क्षाशिया की कितने पिट्टियों ने सुके मन्दिर मे शुद्ध किये एक न भी इ के संग श्रीर न धूमधाम के सम पाया॥ १९। उन की उचित षा कि तो मेरे विक्ष उन की कोई वात द्वाय ता यदां श्रापके श्रामे देति श्रीर मुक्त पर दीय लगाते॥ २०। प्रथया ये ही लोग आप ही कहे कि जय में

व्यवस्था के प्रनुसार विचार करने चादा ॥ ७। परन्तु | न्याइयों की सभा के ग्रामे खड़ा था तब उन्हों ने सुभ में कीन सा कुकर्मा याया॥ २१। केवल इसी एक बात के विषय में जो में ने उन के बीच में खड़ा दोको पुकारा कि मृतकों के की उठने के विषय में मेरा विचार याच तुम से किया जाता है॥

२२। यह वार्त सुनको फीलिक्स ने जी इस मार्ग की वार्त वहुत ठीक करके व्रुक्तता या उन्हे यह कहके टाल दिया कि जब लुंक्यि सहस्रपति स्रावे तव मैं तुम्हारे विषय में की वार्त निर्णय करंगा॥ २३। थै।र उस ने शतपति की प्राचा दिई कि पावल की रचा कर पर उस की खबकाश दे थीर उस के मित्री में से किसी को उस की सेवा करने में ग्राथवा उस पास खाने में मत राक ॥

२४। कितने दिनां के पीछे फीलिक्स अपनी स्ती दुमिल्ला के पग जो यिटूदिनी थी आया और पावल की युलवाके खीष्ट पर विश्वास करने के विषय में उम की मुनी ॥ २५। ग्रीर जब वट धर्मी थीर संयम के थीर थानेवाले विचार के विषय में यात करता था तय फीलिक्स ने भयमान दीके उत्तर दिया कि अब तो ना और अवसर पाके में तुभे युलादगा ॥ २६ । वह यह क्रामा भी रखता मा कि पायल मुभे भपैये देगा कि मै उसे छोड देज इस लिये ग्रीर भी बहुत बार उस की बुलवाकी उस से वातचीत करता था ॥ २९। परन्तु जब दो वरस पूरे हुए तथ पर्किय फीष्ट ने फीलिवर का काम पाया ग्रीर फोलिक्स यिष्ट्रदियों का मन रखने की इच्छा कर पाघल की वंधा हुन्ना क्रीड गया।

२५ फ्रीष्ट उस प्रदेश में पहुचकी तीन दिन के पीड़े कैसरिया से यिष्यालीम की गया॥ १। तव महायानक ने ग्रीर यिट्टदियों के बड़े लेगों ने उस के स्नागे पावल पर नालिश किर्द॥ ३। श्रीर उस से विन्ती कर उस के विष्ह यह अनुग्रह चाहा कि वद उसे यिष्णलीम में मगवाय वर्षेक्ति से उसे मार्ग में मार डालने के। घात लगाये पुर थे॥ ४। फीप्ट ने उत्तर दिया कि पायल फैसरिया में पहरे में रहता है ख़ीर में खाय

वहां ग्रीप्र जावता। । । फिर बीला तुम में से जा | दिया रोमियों की यह रीति नहीं है कि जब ला

मृत्यु से हुँड़ाया जाना नहीं मांगता हू परन्तु जिन उस ने कहा खाप कल उस की हुनैंगे॥ बातों से ये मुक्त पर दोष लगाते है याँद उन में से रेहै। से दूसरे दिन जब प्रािग्रपा कीर वर्गीकी दोहाई दिई है. तू कैंसर के पास जायगा॥

सामर्थी लोग है सा मेरे सम चलें श्रीर जो इस वह जिस पर दोप लगाया जाता है श्रपने देाप-मनुष्य में कुछ दोष देाय तो। उस पर दोष लजावे॥ दायकों के आसे सामे न ही श्रीर दोष के विषय में ई । श्रीर उन के बीच में दस एक दिन रहके उत्तर देने का श्रवकाश न पाय तथ लो किसी मनुष्य यह कैसरिया की गया थीर दूसरे दिन बिचार की नाथ किये जाने के , लिये सीप देवे॥ १९। से जब श्रायन पर बैठके पावल को लाने की श्राद्वा कि ई॥ वे यद्यां एक हे हुए तब मैं ने कुछ विलंख न करके ९। जय पायल क्राया तव जो यिहू दी लेगा यिस- क्याले दिन यिचार क्रायन पर बैठके उस मनुष्य की श्रालीम से आये थे उन्दें ने आसपास खंडे होको उस लाने की आचा किई॥ १८। दीपदायकों ने उस की पर बहुत बहुत ख़ीर भारी भारी दीय लगाये जिन बासपास ख़हे हीके जैसे दीप में समसता या बैसा का प्रमाय वे नहीं दे सकते थे ॥ ८ । परन्तु उस ने कोई दोप नहीं लगाया ॥ १९ । परन्तु श्रपनी पूजा उत्तर दिया कि मै ने न यिहृदिया की ब्यवस्था की न के विषय मे थ्रीर किसी मरे हुए यीशु के विषय में मन्दिर को न कैंसर के बिरुद्ध बुक्क अपराध किया जिसे पावल कलता था कि जीता है वे जुल से है। ए। तब फीष्ट ने यिष्ट्रींदिया का मन रखने की कितने विवाद करते थे।। २०। मुक्ते इस विपय के इच्छा कर पावल की उत्तर दिया का तू यिक्शलीम विवाद में सदेष्ट था इस लिये में ने कहा क्या तृ को जाने वहां मेरे थारो इन वातों के विषय में यिश्यालीम की जाके वहां इन धातों के विषय में विचार किया जायगा ॥ १०। पावल ने कक्षा मे विचार किया जायगा ॥ २१। परन्तु जब पावल ने कैंबर के विचार आसन के आगे खड़ा हूं जहां दोहाई दे कहा मुक्ते अगस्त महाराजा से विचार उचित है कि मेरा विचार किया जाय . यिंटूदियों किये जाने की रखिये तब मै ने आचा दिई कि जब का जैसा आप भी अच्छी रीति से जानते हैं मै ने लों मै उसे कैसर के पास न भेजू तब लों उस की कुछ अपराध नहीं किया है।। ११। क्योंकि जो में रहा किई जाय।। २२। तब अग्रिया ने फीए से कहा अपराधी हू थीर बध के येग्य कुछ किया है तो में में याप भी उस मनुष्य की सुनने से प्रसन्न होता.

कोई बात नहीं ठहरती है तो कोई मुभे उन्हों के ने बड़ी धूमधाम से साके सहस्रपतियों श्रीर नगर के हाथ नहीं सेंप सकता है. मै कैसर की दोहाई ग्रेष्ट मनुष्या के संग समास स्थान मे प्रवेश किया ग्रीर देता हू॥ १२। तब फीष्ट ने मित्रियों की सभा के फीष्ट ने बाज्ञा किई तब वे पावल की ले बाये॥ स्त्रा वात करके उत्तर दिया क्या तूने कैंसर की २४। ग्रीर फीप्ट ने कहा है राजा श्राग्रिया ग्रीर है सब मनुष्या जा यहा हमारे संग हा छाप लाग इस १३। जब कितने दिन बीत गये तब श्राग्रिया की देखते है जिस के विषय में सारे यिट्टादिया ने राजा ग्रीर वर्णीकी फीष्ट की नमस्कार करने की विकासीम में ग्रीर यहा भी मुक्त से विन्ती करके कैंसरिया में आये ॥ १४ । थ्रीर उन के बहुत दिन युकारा है कि इस का थ्रीर जीता रहना उचित नहीं वहां रहते रहते फीष्ट ने पावल की कथा राजा की। है ॥ २५ । परन्तु यह जानके कि उस ने वध के सुनाई कि एक मनुष्य है जिसे फीलिक्स बंध में होड़ याग्य कुछ नहीं किया है, जब कि उस ने ग्राप गया है ॥ १५। उस पर जब मैं यिक्शलीम में था अगस्त महाराजा की दोहाई दिई में ने उसे भेजने तव प्रधान याजको ने खीर यिष्टूदियों के प्राचीनों ने की ठहराया ॥ रेई । परन्तु में ने उस के विषय में नालिश किई थीर चाहा कि दर्ख की श्राचा उस कीई निश्चय की बात नहीं पाई है जी मै महाराजा पर दिई आय ॥ १६ । परम्तु में ने उन को उत्तर को पास लिखू इस लिये में उसे श्राप सीगी के साम्ने

लाया ए कि विचार किये जाने के पीके मुक्ते कुछ नगरा तक भी सताता था॥ १८। इस वीच में चत्र लिखने की मिले॥ २९। ध्योकि यधुवे की भेजने में प्रधान यानकों से अधिकार थीर श्राज्ञा लेके में दोप जी उस पर लगाये गये हैं नहीं बताना मुक्ते डमेनक की जाता था॥ १३। तब है राजा मार्ग श्रभगत देख पडता है॥

घटाकी उत्तर देने लगा . कि हे राजा श्राग्रिया जिन है शावन तू मुक्ते को मताता है . पैना पर लात मागना वातों ने प्रिट्टी लेगा सुक पर दोप लगाते है उन तिरे लिये कठिन है ॥ १५। तब में ने कहा है प्रभु तू मब बातों के बियय में से खपने का धन्य समस्ता कीन है . उस ने कहा में योशु हूं विमे तू सताता है ॥ ह कि ब्रांत ब्रांप के ब्रांगे उत्तर देखा। ३। मिंड १६। परन्तु उठके ब्रंपने पाँधों पर खंडा हो क्योंकि करके इसी लिये कि जाप यिहादिण के बीच के सब में ने तुमें इसी लिये दर्शन दिया है कि उन वातों का व्यवहारी ब्रींग विवादों की वृमते हैं. में में ब्रांप की तृमें देशी है ब्रांग कि में तुमें दर्शन देखा। विवादों के व्यवहारी की व्यवहारी की व्यक्त मेरी मुन लीजिये। तुमें सेवक ब्रांग मार्चा ठहराड़। १९। ब्रांग में तुमें है। लढ़कपन में सेरी वैमी चाल चलन गारभ से तेरे लोगों। से ग्रीर कन्यदेशियों से चचावाा जिन के यिक्शलीम में मेरे लेगी। की बीच में घी की खब पाम में श्रव तुओं भेजता हू। १८। कि तू उन की पिएटी लाग बानते हैं ॥ ५ । वे जा मानी देने आर्थि खाले इस लिये कि वे अधियारे से सजियाले की चाहते तो खादि से मुक्त पत्चानते हैं कि हमारे खोर छीर छैतान के खाँधकार से ईण्टर की खोर धर्म के सब में दारे प्रथ के अनमार में फरीशी की। फिरे जिस्ते पापमाचन और उन लेगों में जो नुभ पर चाल चना ॥ 🕻 । ख्रीर श्रव जा प्रतिज्ञा ईंग्टर ने विश्वास करने से पवित्र किये गये है व्यधिकार पार्व ॥ पितरे। में जिर्द में उसी की प्राणा के विषय में। १९। वी दे राजा अग्रिपा में ने उस स्वर्शीय विचार किये जाने की खड़ा हूं॥ ९। जिमे नमारे दर्शन की वात न टाली॥ २०। परन्तु परिले टमेसक यारशं कुल रात दिन यन में मेया करते हुए पाने थार पिरणलीम के नियासियों का तब पिट्टिया के की आशा रखते हैं. दभी लाणा के विषय में है सारे देश में खीर खन्य रेशिया की पञ्चाताप करने

तांडना देकी यीशु की निन्दा करवाता चा थार की कथा मुनावेशा॥

गीर निव करके देरावा व्योग्रेषा श्राप के साम्रे उन पर व्यत्यना क्रोध वे उन्मत दोके वान्र के ं में ट्री पटर दिन की में ने स्वर्ग से पूर्ण के तेज से खांधक एक द्याति खपनी खीर खपने संग जानेहारी रहे न्या विषय में बोलने हम सब भूमि पर शिर पड़े तब में ने एक शब्द सुना को खाद्या दिई जातो है। २। तब पावल हाथ को मुक्त म बोला कार हिंग सामा में कहा है जावल

राजा अग्रिपा विद्वती लाग मुक्त पर दोप लगाते हैं ॥ द्वा शीर ईम्बर की थीर फिरने का ग्रीर पश्चाताप ८। श्राप नाशा के यहाँ यह द्यों जिल्लाम की की याग्य काम करने का उपदेश दिया॥ २१। इन श्रायाग्य जाना जाता है कि ईश्वर मृतकों की दातों के काग्या पिट्टदी जारा मुक्ते सन्दिर से पक्रड़के खिलाता॥ ए। म ने तो अपने में समका कि योशु मार डालने की चेष्टा करते थे॥ ३३। सा ईश्चर नामरी के नाम के विनद्व वहुत कुछ करना रचित में महायता पाके में छोटे थीर बड़े की साली देता है॥ १०। थार में ने विद्यालाम में वही किया भी हुआ थाल लें ठहरा हूं थीर उन वातों की छीड कीर प्रधान यातकों में प्रधिकार पाके पवित्र लेगों कुछ नदी करता हू जो भविष्यद्वकाणी ने धीर मूचा म में बहुता की बन्दीगृही में मूद राग खार जब ने भी कहा कि होनेवाली हैं॥ ३३ । खर्षात् खीष्ट वे घात किये जाते थे तर्व में ने ग्रापनी सम्मति दिई ॥ की दु.ख भागना द्वागा थीर वही मृतकी में में पहिले ११। ग्रीर समस्त सभा के घरों में के बार वार उन्हें उठके एमारे लोगों की ग्रीर ग्रन्यहें जियों की उपीति यहे शब्द से कहा है पायल तू वीइहा है यहुत विद्या तुभी वीडहा करती है। २५। पर उस ने कदा हे महामहिमन फीष्ट मे बीड्डा नहीं ह परन् सञ्चाई थ्रीर बुद्धि की बातें कहता हू॥ रेई । इन वातीं की राजा बूकता है जिस के खारों में खीलके द्यालता हू क्योंकि में निश्चय जानता हू कि सन छातीं में से फोर्ड बात उस से कियी नहीं है कि यह ती कोने से नहीं किया गया है॥ २९। हे राजा अग्रिपा क्या खाप भविष्यद्वकायों का विश्वास करते हैं. मे जानता डू कि स्नाप बिद्धाम करते है। २८। तव स्रिग्रिपा ने पायस से कहा तू घोड़े में मुक्ते खोष्टियान द्दीने की मनाता है ॥ २० । पावल ने कहा ईक्दर से सेरी प्रार्थना यह है कि क्या छोड़े में क्या बहुत में क्षेत्रल खाप नहीं परन्तु यव लाग भी जो खाज मेरी सुनते है दन वधना की छोड़के ऐसे हो जाये बैसा में हूं॥

६०। जब उस ने यह कहा तब राजा खीर खध्यक श्रीर वर्णीकी श्रीर उन के संग वैठनेहारे उठे ॥ ३१। थीर अलग जाके आपम में बोले यह मनुष्य वध किये जाने खचवा बांधे जाने के येाग्य कुछ नहीं करता है। ३२। तब अग्रिपा ने फीप्ट से कहा जो यह मनुष्य कैसर की दोहाई न दिये दोता ती हो छा जा सकता॥

२७ जिब यह ठहराया गया कि इम जहाज पर इतिलया की जार्य तव उन्दें। सोंप दिया ॥ २ । श्रीर श्रादामुतिया नगर की एक जहाज पर की आशिया के तीर पर की स्थानों की।

२४ । जब बह यह उत्तर देता था तब फीष्ट ने जुिकया देश के मुरा नगर पहुंचे ॥ ६ । वहां शत-पति ने सिकन्दरिया की एक जहाज की जी इतिस्या को जाता या पाके इमें उस पर चढ़ाया॥ ९। बहुत दिनों में इस धीरे धीरे चलके थ्रार वयार का इसे चलने न देती थी इस लिये कठिनता से कनीद के साम्ने पहुंचको सलमानी के बासे सामे क्रीती के नीचे चले॥ दा श्रीर कठिनता से उस के पास से द्वाते हुए शुभ-लंगरवारी नाम एक स्थान में पहुचे जहां से लासेया नगर निकट था ॥

🖰 । जब बहुत दिन बीत गये घे खार जलपात्रा में जोखिम देशतों घी क्योंकि उपवास पर्ट्य भी श्रव बीत चुका या तब पावल ने उन्हें समकाके कहा॥ १० । हे मनुष्या मुभे मूभ पहता है कि इस जलयात्रा में हानि थ्रार बहुत टूटी केयल वाकाई थ्रार बहाज की नहीं परन्तु इसारे प्रायों की भी दुया चाहती है॥ ११। परन्तु शतपति ने पावल की बातों से अधिक मांभी की और बदाब के स्थामी की मान तिई॥ १२। ग्रीर वह लंगरवारी जाड़े की समय काटने को श्रच्छी न घी इस लिये बहुसेरी ने परा-मर्थ दिया कि वहां से भी खोलके को किसी रीति वे हो सके ता फैनीकी नाम क्रीती की सक लगरवादी में को दक्षिण पश्चिम श्रीर उत्तर पश्चिम की श्रीर खुलती है जा रहे श्रीर वहां चाडे का समय काटे॥

१३। जब दक्षिण की वयार मन्द मन्द बहने लगी तब उन्हों ने यह समभक्षे कि इमारा श्रीभप्राय ने पावल को थीर कितने थीर वंधुयों को भी यूलिय सुफल हुआ है लगर रठाया थीर तीर घरे घरे क्रीती नाम अगस्त की पलटन के एक शतर्पात के द्वारा की पास से जाने लगे। १४। परन्तु श्री ही दीर में क्रीती पर से श्रांत प्रचण्ड एक वयार उठी से। उरक-लूदन कदावती है॥ १५। यह जब जदाख पर लगी जाता था चढके हम ने खोल दिया थीर श्रारिस्तार्ख और वह वयार के सम्ने ठहर न सका तव हम ने नाम थियलोनिका का एक मार्किदोनी प्रमारे संग उसे जाने दिया श्रीर उदाये पुर चले गये॥ १६ । था॥ ३ । दूसरे दिन इम ने सीदोन में लगान किया तिव क्रीदा नाम एक होटे टापू के नीचे से जाके इम क्रीर यूलिय ने पावल के साथ प्रेम से व्यवहार करके किंठिनता से दिगी की धर सके॥ ९०। उसे उठाके उसे मित्रों के पास जाने थीर पाद्दुन द्वाने दिया ॥ उन्हों ने अनेक उपाय करके जहाज की नीचे से बांधा ४। वहा में खोलके वयार के मन्मूख दोने के कारण और मुत्ती नाम चड़ पर टिक जाने के भय में मस्तूल दम क्रुप्य की नीचे से द्वाकी चले ॥ ५। श्रीर क्रिलि- गिराकी यू ही उड़ाये जाते थे ॥ १८। तब निपट किया और पर्फुलिया के निकट के समुद्र में दोको बड़ी आंधी इस पर चलती थी इस लिये उन्दों ने

दूसरे दिन कुछ वोभाई फ्रेंक दिई॥ १९। श्रीर तीसरे दिन एम ने अपने हाथों से नहान की सामग्री फ्रेंक दिई॥ २०। श्रीर नव बहुत दिना तक न मूर्ण न तारे दिखाई दिये श्रीर बड़ी थांघी चलती रही अन्त में हमारे बचने की सारी श्राया नाती रही॥

ने उन के बीच से खड़ा दोके कहा दे मनुष्या उचित था कि तुम मेरी बात मानते श्रीर क्षीतों से न खोलते वा कहा होनं श्रीर ट्रंटी उठाते ॥ २२। पर अब में तुम से बिन्ती करता हू कि ठाड़म बीधों क्षींकि तुम्हों में से किसी के बाग का नाश न हागा केवल जहाज का ॥ २३। क्षींकि ईश्वर जिम का में हू श्रीर जिम की सेवा करता हू उम का गक दूत इसी रात मेरे निकट खड़ा हुआ ॥ २४। श्रीर कहा दे पावल मत डर तुमें कैंसर के आगे खड़ा होना अवश्य है ख़ीर देख ईश्वर ने सभी की जो तेरे सा जलयात्रा करते ह तुमें दिया है ॥ २४। इस लिये हे मनुष्या ठाड़म बांधों क्षींकि में ईश्वर का विश्वास करता हू कि जिस रीति से मुमें कहा गया है उसी रीति से होगा ॥ २६। परन्तु हमें किसी टापू पर पडना दोगा ॥

२९। जब चेादद्वी रात पहुची ज्योदी दम आदिया समुद्र में इधर उधर उडाये जाते थे त्योदी आधी रात के निकट महादों ने जाना कि दम किसी देश के सभीप पहुचते हैं। २८। श्रीर थाद लेके उन्हों ने बीस पुरसे पाये श्रीर थोड़ा खारी बढ़के फिर थाह लेके पद्रष्ट पुरसे पाये। २९। तब पत्थरेले स्थाना पर टिक जाने के हर से उन्हों ने जवाज की पिक्षाही से जार लगर हाले थे।र भार का दाना मनाते रहे। ३०। परन्तु जब महाद लोग जदाज पर से भागने चादते थे श्रीर गलदी से लंगर हालने के बदाना से हिंगी समुद्र में उतार दिई। ३९। तब पावल ने शतपात से थीर योहाओं से कहा जो ये लोग जदाज पर न रहें तो तुम नहीं वच सक्रते ही।। ३०। तब योहाओं ने हगी के रससे काटके उसे गिरा दिया।।

३३ । जब भार होने पर श्री तय पायल ने यह कहके सभी से भाजन करने की विन्ती किई कि

श्राज चौदद्द दिन दृश कि तुम लाग श्रास देखते दुर उपवासी रहते है। थ्रीर क्क भोजन न किया है। ३४। इस लिये में तुम से विन्ती कंरता हूं कि भाजन करी जिस से तुम्हारा बचाव होगा क्योंकि तुम मे से किसी के सिर से एक बाल न गिरेगा॥ ३४। थार यह वात कहके था रोटी लेके उस ने सभा के सामें ईफ़्दर का धन्य माना खार ताडके खाने लगा। ३६। तव उन सभी ने भी ढाढ़स बांधके भीजन किया॥ ३७। इस सब जी जहाज पर घे दी सी किएतर जन थे। ३८। भीजन से तृम दोको उन्दे। ने गोट्र को समुद्र में फैनको जहाज को दलका किया। ३९। जव विदान सुषा तव वे उस देश की नदी चीन्दते थे परन्तु किसी खाल की देखा जिस का चौरस तीर था थार विचार किया कि ना दी सके तो इसी पर जहाज की टिकार्व ॥ ४०। तव चन्दा ने लगरीं की काठके समुद्र में क्षेत्र दिया श्रीर उसी समय पतवारीं के वधन खोल दिये श्रीर वयार के उन्मुख पाल चढाके तीर की ग्रीर चले। ४१। परन्तु दे। समुद्रे। की समाम की स्थान में प्रस्की उन्दें ने जहाज की टिकाया ग्रीर गलदी ती गड़ गर्द श्रीर दिल न सकी परन्तु पिछाड़ी लदरी की वरियाई से टूट गई॥ ४२। तव योहाओं की यह परामर्थे था कि बंधु खों की मार डार्ले ऐसा न दी कि कोई पैरके निकल भागे ॥ ४३ । परन्तु शतपति ने पायल की बचाने की इच्छा से उन्हें उस मत से रोका थीर की पैर सकते घे उन्हें खाजा दिई कि परिले कृदके तीर पर निकल चले ॥ ४४ । ग्रीर दूसरों की कि कोई पटरी पर श्रीर कोई जवाज मे को वस्तुक्री पर निकल जाये. इस रीति से सब काई तीर पर वच निकले॥

टि ज्ञिब व यच गये तय जाना कि यह टापू मिलता कहावता है। है। श्रीर उन जगली लेगों। ने हमों से श्रनीखा प्रेस किया क्योंकि मेह के कारण जो पड़ता था श्रीर जाड़े के कारण उन्हों ने श्राग सुलगाके हम सभी को ग्रहण किया।

३। जब पावल ने बहुत सी लकड़ी बटारके श्रामा पर रखी तब एक साप ने स्नाच से निकलको उस का द्वाध धर लिया॥ ४। खीर जब उन जगालिया ने सांप का उस के द्वाय में लटकते हुए देखा तव स्नापस में कहा निश्चय यह मनुष्य इत्यारा है जिसे यदापि समुद्र से वच गया तौभी दरण्डदायक ने जोते रहने नहीं दिया है ॥ ५ । तब उस ने साप को स्राम में भटक दिया शीर कुछ दु ख न पाया। ६। पर वे बाट देखते ये कि वह यून जायगा श्रधवा श्रचाचक मरके गिर पहेगा परन्तु जब वे बड़ो घेर ला बाट देखते रहे ग्रीर देखा कि उस का कुछ नही विश्वादता है तब ग्रीर ही विचार कर कदा यह तो देवता है॥

था श दे दिया॥

१६। जब इम राम में पहुचे तब शतपति ने वंधुवा को बेनापति के द्वाथ सेंग्य दिया परन्तु पादल की एक योद्घाके स्नाजा उस की रज्ञ करता घा अकेला रहने की आचा दुई॥ १९। तीन दिन के पीके पावल ने यिहादियों के बड़े बड़े लेगो। को एकट्ठे बुलाया और जब वे एकट्ठे हुए तब उन से कहा है माइया मैं ने हमारे लेगों। के अधवा पितरी के व्यवहारी के विरुद्ध कुछ नहीं किया या तामी वंधुया दोको यिष्यालोम से रामिया को हाथ में सापा गया ॥ १८ । उन्हा ने मुक्ते जांचको क्रोड़ देने चाटा क्योंकि मुक्त में यध की याग्य को ई दीप न था॥ १९ । परन्तु जब यिहूदी लाग इस के विकद्ध वीलने लगे तव मुक्ते कैंसर की 9। उस स्थान के स्नासपास पत्रलिय नाम उस होहाई देना स्नवश्य हुस्ना पर यह नहीं कि मुक्ते प्रपने टापू के प्रधान को भूमि था . उस ने इसे ग्रहण लोगो पर काई दीय लगाना है ॥ २०। इस कारण करके तीन दिन प्रोतिभाव से पहुनई किई ॥ ८। से मैं ने खाप लोगों की बुलाया कि खाप लोगों की पर्वालय का पिता कार से खीर खावलाडू से रोगों देखके बात कर क्योंकि इसायेल की खाया के लिये पहा था से पावल ने उस पास घर में प्रवेश करके मैं इस जलीर से बधा हुआ हू ॥ २९। तब ब उस प्रार्थना किई खीर उस पर हाथ रखके उसे चगा से बोले न हमों ने खाप के विषय में पिटूदिया से किया ॥ ए। जब यह हुआ था तब दूसरे लोग भी चिट्ठिया पाई न भाइयों में से किसी ने खाक खाप को वस टापू में रोगों थे आके वग किये गये॥ के विषय में वुरा कुछ वताया अथवा कहा॥ २२। १०। श्रीर उन्हों ने इम लोगों का बहुत स्रादर किया परन्तु स्राप का मत वया है से इम स्राप से सुना प्रार जब इम खोलने पर घे तब जा कुछ ब्यावश्यक चाइते है क्योंकि इस प्रध के विषय में इम जानते है कि सर्व्यत्र उस के विक्रह में वाते किई जाती है। ११। तोन मास को पोछे इस लाग सिकन्दरिया २३। से। उन्हा ने उस की एक दिन ठहराया श्रीर के एक जहाज पर जिस ने उस टापू में जाड़े का बहुत लोग बासे पर उस पास आये जिन से बह समय काटा था जिस का चिन्द दियस्कूरे था चल ईश्वर के राज्य की साची देता हुआ और यीशु के निकलं ॥ १२ । भुराकूच नगर में लगान करके इस विषय में की बाते उन्हें मूचा को व्यवस्था से श्रीर तोन दिन रहे ॥ १३ । बहा से इस ब्रूमके रीगिया संविष्यद्वक्ताया के पुस्तक से भी संसक्ताता हुया भार से नगर पहुँचे थार एवा दिन के पीके दांचय की बयार साक लें चर्चा करता रहा ॥ २४ । तब कितनों ने उन जो उठा ते। दूसरे दिन पुतियली नगर में आये ॥ वाता की मान लिया थ्रीर कितना ने प्रतीति न किई॥ १४। वहा भाइयो की पाके इस उन के यहा सात २४। से वे स्नापस में एक मत न दीको जब पावल ादन रहने को बुलाये गये और इस रीति से रोम ने उन से एक बात कही थी तब विदा हुए कि का चलें॥ १५। वहा से भाई लोग इमारा समाचार पवित्र श्रातमा ने हमारे पितरीं से यिशीयाह भविष्य-मुनक प्राप्यप्रदीका ग्रीर तीन सराय लो इस से दक्ता के द्वारा से श्रव्या कहा ॥ २६ । कि इन लोगों मिलन की निजल श्राये जिन्हें देखके पावल ने ईंग्वर के पास जाक कह तुम सुनते हुए सुनागे परन्तुं नहीं का धन्य मानके ठाऊस बाधा ॥ बूकोगे श्रीर देखते हुए देखोगे पर तुम्हें न मूक्तेगा॥ में पड़के पाप करे और यह बात उस के श्रनजान में ता रहे तीभी यह यहाया की किसी भाषा के विबद्ध कुड़ करके दे। यी हो, 98। सा खय उस का किया हुआ पाप प्रशट दे। जार तथ मगडली एक वहरे की पापवलि करके चठाए। वह उसे मिलाप-वाले तंव्र के पात्रों ले जाए, १५। पीर मख्डली के पुर्रानिये अपने छापने हाथों की बढ़हे के सिर पर यंशेया के पागे टेकी फ्रीर यह बकड़ा यदीया के साम्टने बलि किया जार ॥ १६ । श्रीर श्रीभियक्त याजक यहरे के लेाहू में से कुछ मिलापवाले तंबू मे ले बार॥ १०। कीर याजक लोटू में श्रंगुली बीरकर योचवाले पर्दे के आरो पदीवा के साम्दने किहके ॥ १८। भार का बेदी बहाबा के ग्रामे मिलापबाले तब में है उस के सीतीं पर यह कुछ लीह लतार खीर यय लाष्ट्र की मिलापवाले तंत्र के द्वार पर की देाम वेदी के पाये पर उड़ेले ॥ १९ । स्त्रीर यह बक्कडे की वारी चरवी निकालकर वेदी पर जलाए॥ २०। श्रीर बैसे पापवाल के वड़ाई से करना है वैसे ही इस से भी करे इस भांति याजक इसारांसियां के लिये प्रायश्चित करे तय उन का घट पाप समा किया कारमा ॥ २९ । फ्रीर यह यह है की कावनी से यादर से जाकर उसी भांति जलार जैसे उसे पहिले घरूडे की बलाना दे यह ती मरहली के निमित्त पापर्यास ठहरेगा ग

रश । जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात् अपने परमेश्वर महोवा को किसी माज्ञा के विरुष्ठ मूल से कुछ करके हाथी हा, रह । छार उस का पाप उस पर प्राष्ट हो जाए तो वह एक निर्देश यकरा चढावा करके ले आए, रह । और वकरे के सिर पर हाच टेके बीर वकरे की वहां व्यक्ति करे करां होमबलियणु पहावा के आगे बलि किया जाएगा यह तो पापबलियणु के लाहू में से कुछ लेकर होमबेदी के सींगी पर लगाए बीर उस का लाहू होमबेदी के पाये पर उन्ने हो महि बीर वह का सा को सारी हामबेदी की पाये पर उन्ने हो महि की नाई

९३। चीर मदि इशारल्की सारी मगडली मूल | बेदी पर जलार ग्रीर याजक उस की पाप के विषय पड़के पाप करे ग्रीर वह बात उस के ग्रनजान | मे प्रायश्चित करे तब वह कमा किया जारगा॥

20। बीर यदि साधारण लोगी में से कोई मूल से पाप करे अर्थात् यहां हा का वर्षा हुआ। कोई काम करके दोपी हो, २८। बीर उस का वह पाप उस पर प्राट हो जाए तो वह उस पाप के कारब एक निर्देश वकरी सकृत्वा करके ले आए ॥ २९। बीर वह पापवित्र के कीर वह पापवित्र के किए पर हाथ टेके छीर होमबंशि के स्थान पर पापवित्र के को बाल करे ॥ ३०। बीर याजक उस के लोडू में से अपनी अंगुली से फुड लेकर होमबंदी के सोगी पर लगाए बीर उस के सब लोडू की उसी बंदी के पाये पर उदले ॥ ३९। बीर वह उस की सब चरबो की मेलबलिप कु को चरबो को नेलबलिप को स्थान कर के लाह से प्राया कर कर को चरबो को पर यहावा के निर्मत्त सुखदायक सुगध करके जलाए बीर याजक उस के लिये प्रायश्वित करे सब वह समा किया जाएगा ॥

कर। बीर यदि यह पापयांत के लिये एक मेड़ी का यद्वा चढ़ाया करके ले आग तो यह निर्देश मादीन हो। इहे। बीर यह पापयांतपशु के चिर पर हाथ टेके बीर उस की पापयांत करके वहां यांत करे जहां होमयांतपशु बांत किया कारगा।। इह। बीर यांकक अपनी थंगुली से पापयांत के लेकू में से कुछ लेकर दोमयेदी के सीगी पर लगाए बीर उस के बीर यद लोडू की घंदी के पाये पर उद्देश। इह। बीर यह उस की सब चरबी की मेलवांत्वाले मेड़ के यद्वे की घरबी की नाई बालग करे बीर यांकक उसे घेदी पर यहांचा के ह्यों के कपर जलाए बीर यांजक उस के पाप के लिये पापांत्रवात करे बीर यांजक उस के पाप के लिये पापांत्रवात करे बीर यांजक उस के पाप के लिये पापांत्रवात करे बीर यांजक उस के पाप के लिये पापांत्रवात करे बीर यांजक उस की पाप के लिये

(देापमसि की विधि)

जारता यह तो पापवित्त ठदरेता ॥ २५ । बीर पाजक व्यवना यंगुली से पापवित्व पुष्ट में से कुक वित्व देश को से कि कि वित्व के सिता कि कि वित्व के सिता कि वित्व के सिता कि वित्व के सिता कि वित्व के सिता कि वित्व के पाये पर उंडिले ॥ २६ । बीर वह के वात प्रगट न करे ते। उस को प्रपत्ने प्राप्त के कि की वार्य के को वार्य की नाई भार उठाना पहेगा ॥ २ । बीर पवि को के किसी

थीर वे काना से अंचा सुनते है थीर अपने नेत्र मूद करते हुए चले गये॥ लिये हैं ऐसान देा कि वे कभी नेत्रों से देखें श्रीर मै उन्हें चगा करं। २८। से तुम जाने। कि ईश्वर किया। ३१। ग्रीर विना रोक टोक वड़े साइस से है श्रीर वे सुनेंगे॥ 👯 । जब वह यह बाते कह के विषय में की वाते सिखाता रहा॥ 🔻

रें । क्योंकि दन लेगो का मन मोटा हो गया है । चुका तव यिहूदी लेगा प्रापस में बहुत विवाद

३०। श्रीर पावल ने देा वरस भर अपने भाडे के कानों से धुने थीर मन से समर्भे थीर फिर जार्व थीर घर मे रहके सभी की जी उस पास घातें थे ग्रहरा को त्राय की कथा अन्यदेशियों के पास भेजी गई। ईश्वर के राज्य की कथा सुनाता श्रीर प्रभु यीशु स्त्रीष्ट

## रेामियों केा पावल प्रेरित की पन्नी।

१ • पावल ने योशु खोष्ट का दास श्रीर वुलाया हुआ प्रेरित श्रीर र्दश्चर के मुस्माचार के लिये खलग किया गया है। २। वद सुसमाचार जिस की प्रतिचा उस ने अपने भविष्यद्वक्ताक्षा के द्वारा धर्मपुस्तक में कागे से किई थी। ३। अर्थात् उस के पुत्र इसारे प्रभु यीशु स्त्रीष्ट के विषय में का सुसमाचार जो ग्ररीर के भाव से दाकद के वंश से से उत्पन्न हुआ ॥ ४ । श्रीर पवित्रता के ग्रात्मा के भाव से मृतकों जी उठने से पराक्रम सहित ईश्वर का पुत्र ठहराया गया ॥ ५-। जिस से हम ने खनुग्रह थ्री प्रेरिताई पाई है कि उस के नाम के कारण सब देशा के लाग विख्वास से श्राचाकारी द्दे। जार्ये ॥ ६ । जिन्हों मे तुम भी योशु स्त्रीष्ट की युलाये दुर दी ॥ ७। रीम की उन सब निवासियी की जी ईंग्वर के प्यारे श्रीर वुलाये हुए पवित्र लीग है . तुम्हे हमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रभु योशु खोष्ट्र से अनुग्रह श्रीर शांति मिले॥

, 🖺 । पहिले मै यीशु कोष्ट को द्वारा से तुम सभी के लिये ग्रपने ईश्वर का धन्य मानता हू। कि तुम्हारे

ए। क्यों कि ईश्वर जिस की सेवा में अपने मन से उस के पुत्र की सुरमाचार में करता हू मेरा साकी दै कि मैं तुम्हें कैंसे निरन्तर स्मरण करता हूं॥ १०। श्रीर नित्य स्रपनी प्रार्थनाश्री में विन्ती करता हू कि किसी रीति से खब भी तुम्हारे पास जाने की मेरी यात्रा ईश्वर की इच्छा से सुफल द्वाय॥ ११। क्योंकि में तुम्हें देखने को लालमा अपता हूं कि मै कीई **प्रात्मिक वरदान तुम्हारे स्ता बांट लेजं** जिन्ही तुम स्थिर किये जावा॥ १२। अर्थात् कि मै तुम्हों मे श्रपने श्रपने परस्पर विश्वास के द्वारा से तुम्हारे संग श्राति पार्जं ॥ १३ । परन्तु हे भाइयो मे नहीं चाहता हू कि तुम इस से अनजान रहा कि मै ने बहुत बार तुम्हारे पास जाने का विचार किया जिस्ते जैसा ट्रसरे अन्यदेशियों में तैसा तुम्हों मे भी मेरा कुछ फल होवे परन्तु श्रव लों में रीका रहा॥

१४। में यूनानियों खी खन्यभाषिया का खीर बुद्धिमाना श्री निर्वृद्धियों का ऋगी हू॥ १५ । यूं मे तुम्हें भी जी राम से रहते हा सुसमाचार सुनाने की तैयार हू॥ १६। क्यों कि मैं खोष्ट के सुसमाचार से नही लजाता हू इस लिये कि हर एक विश्वास बिख्वास का चर्चा सारे जगत में किया जाता है। करनेहारे के लिये पहिलं यिहूदी फिर यूनानी के लिये विश्वास से धर्मी जन जीयेगा ॥

१८। जो मनुष्य सञ्चार्ड की अधर्म से राकते हैं चन की सारी अभिक्त और अधर्म पर ईश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रगट किया जाता है।। १९। इस कारण कि ईच्छर के विषय का ज्ञान उन मे प्राट है क्यों कि ईश्वर ने उन पर प्रगट किया ॥ 🖓 । क्यों कि जगत की सृष्टि से उस के खट्टाय गुग खर्थात चस को सनातन सामर्थ्य थीर ईश्वरत्व देखे जाते है क्योंकि वे उस के कार्यों से पहचाने जाते हैं यहा सो कि वे मनुष्य निक्तर हैं॥ २१। इस कारण कि चन्दों ने ईश्वर की जानकी न ईश्वर के याग्य गुगानुवाद किया न धन्य माना परन्तु श्रनर्थक वाद विचार करने लगे थार उन का निर्वृद्धि मन अधियारा द्या गया॥ २२। वे अपने की ज्ञानी कहकी मूर्य बन गये। २३। थ्रीर खविनाशी ईश्वर की महिमा की नाशमान मनुष्य श्रीर पहिषों श्रीर चै।पायों श्रीर रेशने-धारे जन्तुकी की मूर्ति की समानता से बदल डाला॥

२४। इस कारण ईश्वर ने उन्हें उन की सन की श्रामलायों के श्रनुसार श्रशुद्धता के लिये त्याग दिया कि वे क्रापस में क्षपने ग्रीरी का व्यनादर करे। २४। जिन्ही ने ईप्रवर की सञ्चाई की भूठ से वदल डाला खार मृष्टि की पूजा खार सेवा मृजनदार की पूजा ख़ीर मेवा से खांधक किई की सर्व्यदा धन्य है . ब्रामीन ॥ २६ । इस हेतु से ईग्कर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में त्याग दिया कि उन की स्त्रिया ने भी स्वामाविक व्यवहार की उस से जी स्वभाव के विक्त है बदल डाला॥ २०। वैसे ही पुरुष भी स्त्री को संग स्थाभाविक व्यवहार के। हके ग्रापनी

षह त्राम के निमित्त ईप्रवर का सामर्थ्य दै॥ १९। करे॥ २९। छीर सारे ग्राधर्मा ग्री व्यक्तिसार ग्री क्योंकि उस में ईश्वर का धर्म विश्वास से विश्वास दूष्ट्रता थी। लोभ थी। युराई से भरे दूर श्रीर डाए थी। के लिये प्रगट किया जाता है जैसा लिखा है कि नरिहसा थी। बैर थी। कल थी, दुर्भाव से भरपूर हो। ३०। शार फुसफुसिये श्रापवादी ईश्वरद्रोही निन्दक ग्रामिमानी दभी घुरी वाता के वनानेहारे माता पिता की प्राचा लघन करनेहारे॥ ३१। निर्वृद्धि भूठे मयारोहत कमारोहत थी निर्दय दावे॥ ३२। जा ईक्वर की विधि जानते हैं कि गेरी गेरी काम करने-रारे मृत्यु के योग्य दे तीभी न केवल उन कामा का करते है परन्तु करनेहारीं से प्रसन्न भी होते हैं।

२. सी है मनुष्य हू कोई है। जो दूसरी का विचार करता है। तू निस्तर है . जिस वात में तू दूसरे का विचार करता ई उसी वात में अपने की दोषी ठएराता है क्योंकि तू को यिचार करता दे आप हो ये हो काम करता हैं॥ २। पर इस जानते हैं कि गेसे गेमे काम करने-नारीं पर ईश्वर की दंड की खाचा यद्यार्थ है॥ ३। श्रीर हे मनुष्य जा ऐसे ऐसे काम करनेहारा का विचार करता खार बाप ही वे ही काम करता है वया तू यही चमभता कि मै तो ईश्वर की दश्ड की क्राचा से बबूगा॥ 🞖 । अप्रधवा क्या तू उस को कृपा था सहनेशीसता था धीरज के धन का तुच्छ जानता है थीर यह नहीं व्यक्तता है कि ईश्वर की कृपा तुभी पश्चाताय करने की सिखाती है॥ ५। परन्तु अपनी कठोरता छीर नि पश्चाताची मन के हेतु से अपने लिये क्रीध के दिन ला हां ईश्वर के यथार्थ विचार के प्रग्राट दोने के दिन ली क्रीध का संचय करता है ॥ ६ । यह हर एक मनुष्य के। उस के कर्मों के श्रनुसार फल देशा॥ ७। जो सुकर्म म स्थिर रहने से महिमा थार खादर थार धमरता हूंड़त कामुकता से एक दूसरे की थ्रोर जलने लगे था। है उन्हें वह खनन्त जीवन देगा॥ 🗀 परन्तु जा पुरुषों को साथ पुरुष निर्लन्ज कार्म कारते थे थीर विवादी है थीर सत्य की नहीं मानते पर अधर्मा की यापने अस का फल जो र्राचित था प्रापने में भोगते मानते हैं उन पर कीप था क्रोध पड़ेगा॥ 🕻। हर थे॥ २८। थ्रीर ईश्वर की चित्त में रखना जब कि एक मनुष्य के प्राय पर जी घुरा करता है क्लेश कीर चन्दे श्राच्छा न लगा इस लिये ईश्वर ने चन्दे निकृष्ट चिक्रा पहिले यिटूदी फिर यूनानी के ॥ १०। मन के बश में त्यारा दिया कि वे अनुचित कर्मी पर हर एक की जी मला करता है महिमा कीर

को ॥ ११ । क्योंकि ईश्वर के यहां पन्नपात देशियों में निन्दित दोता है ॥ नहीं है ॥

पाप किया है से। विना व्यवस्था नाश भी होरो श्रीर जितने लेगो। ने व्यवस्था पाके पाप किया है से व्यवस्था के द्वारा से दयह के येगम ठदराये जायेगे॥ १३। क्योंकि व्यवस्था के सुननेहारे ईश्वर के यहां धर्मी नहीं है परन्तु व्यवस्था पर चलनेहारे धर्मी ठहराये जायेंगे॥ १४। फिर जब अन्यदेशो लेगा जिन के पास व्यवस्था नदी है स्वभाव से व्यवस्था की वातों पर चलते हैं तब यदापि व्यवस्था उन के पास नहीं है तौभी वे खपने लिये खाप ही व्यवस्था हैं॥ १४ । वे व्यवस्था का कार्य्य ग्रपने ग्रपने दृदय में लिखा हुआ दिखाते है और उन का मन भी मानी देता ई थै।र उन को चिन्तारं परम्पर दोप लगातीं प्रथवा दोप का उत्तर देती है ॥ १६ । यह वस दिन होगा चिस दिन ईश्वर मेरे सुसमाचार के **प्रतुसार योध कोष्ट्र के द्वारा से मनुष्या की ग्राप्त वाती** का विचार करेगा ॥

१९। देख तू यिट्टी कदायता है और व्यवस्था पर भरोचा रखता है ख़ीर ईश्वर के विषय में घमण्ड अरता है॥ १८। थीर उस की दक्का की **जान**ता है और व्यवस्था की शिक्षा पाके विशेष्य वातों की परतता है।। १९। श्रीर श्रपने पर भरीसा रखता है का प्रकाश ॥ २०। ख्रीर निर्द्धियों का शिवक थ्रीर यालकी का उपदेशक हू थ्रीर ज्ञान थ्री सञ्चाई का रूप मुक्ते व्यवस्था में मिला है ॥ २१। सेा स्थातू

श्रादर थीर कल्यां देशा पहिले यिट्दी फिर यूनानी लिखा है तैसा ईध्वर का नाम सुन्दारे कारण श्रन्य-

२५। जो मू व्यवस्था पर चले ते। खतने से लाभ १२। ध्योकि जितने सोगों ने विना व्यवस्था है परन्तु हा तू व्यवस्था की लघन किया करे ती तेरा खतना अखतना हो गया है ॥ २६ । भे यदि खतनादीन मनुष्य व्यवस्था की विधियों का पालन करे तो व्या उस का अखतना खतना न शिना बायगा ॥ २९ । थार द्या मनुष्य प्रकृति से खतना-धीन दीको व्यवस्था की पूरी करे से क्या तुमें जी सेख थीर खतना पाके व्यवस्था की संघन किया करता है दोषी न ठहराविमा ॥ २८। क्योंकि जी प्रगट में थिटूदी है से थिटूदी नहीं थीर खतना जो प्रगट में खर्थात् देह में है से खतना नही॥ २९। परन्तु विदूरी वेद दें जो गुप्त में विदूरी दें स्नार मन का खतना जो लेख से नदी पर खातमा में है सोई खतना है . में यिटूदी की प्रशंचा मनुत्यों की नही पर ईश्वर की खोर से है।

३ ने विदूदी को क्या प्रेष्टता दुई स्रथवा कतने का क्या लाभ दुस्या॥ २। सव प्रकार से बहुत कुछ . पहिले यह कि ईश्वर की वारिष्यां उन के दार्घ सापी गई ॥ ३। नी कितनीं ने विश्वास न किया तो यया दुश्रा . क्या उन का प्राविश्वास ईरवर के विश्वास की व्यर्थ उद्दराविगा॥ 🞖 । ऐसान हो . ईश्वर सच्चा पर हर एक मनुष्य कि मै अधों का यगुवा थीर अंधकार में रहनेहारीं कूठा दीय जैसा लिखा है कि जिस्तें तू अपनी घातीं में निर्देश ठएराया जाय थीर तेरा विचार किये जाने में तू जय पांचे॥

y। यरन्तु यदि हमारा श्रधर्म ईक्टर के धर्म ना हुसरे की सिखाता है अपने की नहीं सिखाता पर प्रमाण देता है तो हम क्या कहें. क्या ईंग्बर नी है. क्या तू जो चोरी न करने का उपदेश देता है क्रोध करता है अन्यायी है. इस की मैं मनुष्य की श्राप ही चोरी करता है ॥ २२ । द्या तू जो परस्त्री- रीति पर कहता हू ॥ ६ । ऐसा न दो . नही तो गमन न करने की कहता है खाप हो परस्त्रीगमन ईंग्वर क्योंकर बगत का विचार करेगा ॥ ९। परन्तु करता है . क्या तू जो मूरतें से घिन करता है पवित्र यदि ईश्वर की सञ्चाई उस की महिमा के लिये मेरी यस्। चुराता है ॥ २३ । क्या तू जो व्यवस्था के सुठाई के हेतु से व्यधिक करके प्रगट हुई ती में विषय में घमरह करता है व्यवस्था की लघन करने क्यों क्षव भी पापी की नाई दख्ड के येग्य ठहराया से ईश्वर का ग्रनादर करता है।। २४। क्योंकि जैसा जाता हू। ८। तो क्या यह भी न कहा जाय जैसा

हमारी निन्दा किई जाती है जीर जैसा फितने लेगा दोलते कि हम कहते हैं कि श्राणी हम दुराई करे जिस्तें भलाई निकले . ऐसी पर दयह की श्राचा प्रधार्थ है ॥

ए। तो खा. खा हम उन से ख़च्छे हैं. कभी नहीं खोंकि हम प्रमाण दे चुको हैं कि पिट्ट वो खार यूनानी भी सब पाप के बण में है ॥ १०। जैसा लिखा है कि की ई धर्मी जन नहीं है एक भी नहीं ॥ ११। के के हैं वे मंद्र का कुठने हारा नहीं ॥ १२। सब लेगा भटक गये हैं वे मंद्र एक भी नहीं है ॥ १३। सब लेगा भटक गये हैं वे मंद्र एक भी नहीं है ॥ १३। उन का गला खुली हुई कबर है उन्हों ने खपनी जीभों से इल किया है संपा का बिय उन के होंठों को नीचे है ॥ १४। खार उन का मुंह साप बा कड़वाहट से मरा है ॥ १४। खार उन के पांच लेखू बहाने का फुर्तील हैं ॥ १६। उन के मार्गी में नाथ खार क्रेंग है ॥ १०। खार उन्हों ने खुणल का मार्ग नहीं जाना है ॥ १८। उन के नेत्रों के खागे ईस्टर का सुक मय नहीं है ॥

१९। इस जानते हैं कि व्यवस्था की कुछ कहती है से उन के लिये कहती है की व्यवस्था के अधीन है इस लिये कि हर एक मुद्द बन्द किया जाय थ्रीर सारा ससार ईग्वर के व्यागे देगड़ के योग्य ठहरे॥ २०। इस कारण कि व्यवस्था के कर्मी से कीई प्राची उस के व्यागे धर्मी नहीं ठहराया जायगा कोंकि व्यवस्था के द्वारा पाप की प्रहचान होती है॥

११। पर श्रव व्यवस्था से न्यारे ईंग्वर का धर्म श्रव कार्य करनेदारे की प्रगट हुश्रा है जिस पर व्यवस्था खैर मिवप्यद्वक्ता खेत नहीं परन्तु ऋग की खेता सानी देते है ॥ २२। श्रीर यह ईंग्वर का धर्मी ठहरानेहारे पर हि श्रीर सभी पर है जो विश्वास करने से सभी के लिये धर्मी ठहरानेहारे पर हि श्रीर सभी पर है जो विश्वास करते हैं क्वोंकि कुछ मेद नदीं है ॥ २३। क्वोंकि सभी ने पाप किया है जैसा टाऊद भी उस मह श्रीर ईंग्वर की प्रशसा योगय नहीं होते हैं ॥ २४। पर उस के श्रनुग्रह से उस उहार के द्वारा जो खोष्ट अ। कि धन्य वे जिन के पाप ठांपे गये ॥ उस को ईंग्वर के प्रायश्वित स्थापन किया कि परमेग्वर पापी न गिने ॥ विश्वास के द्वारा उस के लोड़ से प्रायश्वित होवे एए । तो यह धन्यता ह

बिन्ते श्राप्ती किये हुण वाषी में ईश्वर की महनशीलता से ग्रानाकानी जो किई गई तिस के कारण घर ग्रपना धर्मा प्रगाट करे ॥ २६ । हां इस वर्तमान समय में श्रपना धर्मा प्रगट करे यहां तो कि योश के विज्ञास के अवलवी का धर्मी ठरराने में भी धर्मी ठररे॥ २७। तो यह घमण्ड करना कर्रा रहा . यह र्वार्जित हुआ . कीन व्यवस्था के द्वारा में . यहा कर्मी की नहीं परन्तु विश्वास की व्यवस्था के द्वारा मे ॥ २८ । इस लिये दम यह सिद्धान्त करते है कि विना व्यवस्था के कर्मी मे मनुष्य विश्वाम में धर्मी उत्तराया जाता है। ३९। क्या ईग्वर केयल विहृदियों का ईंग्टर है . ववा ग्रन्यदेशियों का नहीं . र्दा ग्रन्यदेशियों का भी रै॥ ३०। क्योंकि गक ही ईंग्वर है तो खतना किये हुखों की विश्वाम सं श्रीर खतनाहीनी की विश्वास के द्वारा से धर्मी ठष्टराविमा ॥ ३१। तो धवा छम विश्वास के द्वाग व्यवस्था की व्यर्थ ठरुराते हैं. ऐसा न ही प्रस्तु व्यवस्था की स्थापन करते है।

है। है। यदि एक्राहीम कर्मी के हत में धर्मी ठट-राया गया तो उसे यहाई करने की बग्रह है। है। यदि एक्राहीम कर्मी के हत में धर्मी ठट-राया गया तो उसे यहाई करने की बग्रह है। है। परना ईंग्वर के यागे नहीं है क्वोंकि धर्मपुस्तक क्या कहता है. इक्राहीम ने ईंग्वर का विज्ञास किया थीर यह उस के लिये धर्म गिना गया। है। खब कार्य करनेहारे की मृत्ररी देना अनुगृह की व्यात नहीं परना कृत्य की व्यात गिना जाता है। है। परना बी कार्य नहीं करता पर भिक्तिहीन के धर्मी ठटरानेहारे पर विज्ञाम करता है उस के लिये उस का विज्ञास धर्म गिना जाता है। है। बैसा टाकद भी उस मनुष्य की धन्यता बिस की ईंग्वर विना कर्मी से धर्मी ठटरावे व्याता है। है। की धन्य वे जिन के क्वर्म दमा किये गये कीर जिन के पाप ठांपे गये। है। धन्य वह मनुष्य जिमे परमेख्य पापी न गिने।

ए। तो यर धन्यता क्या खतना किये हुए साग्री

है. क्योंकि एम कहते हैं कि इब्राहीन के लिये विद्याम धर्म शिना शया ॥ १०। ता वह क्येंकर इस के लिये गिना गया . जयं यह खतना किया दबा या प्रयया जय यतनाष्टीन घा . स्रय धातना किया दुषा घा मा नहीं परन्तु सब रातनाहीन घा॥ ११। क्यार उस ने सानने का चिन्छ प्राया कि छी विध्याम उस ने रातनाष्टीन दशा में किया था उस विज्ञाम के धर्म की दाप देखे लिमी ली नीत खतनाष्टीन दणा में विक्राम करते है वह उन मभी का पिता दीय कि वे भी धर्म्मी ठएराये जायें॥ १२। ख्रीर जी लीगान फीयल खनना किये हुए हैं परम् इसारे पिता एलाहीम के उम विज्ञान की मीक पर चलनेहारे भी है जो उस ने रातनाहीन टमा में किया या उन निामों के लिये दातना किये हुयों का पिना उद्दरे ह

१३। क्योंकि यर प्रतिचा कि एप्रारीम सगरा का बाधिकारी ऐसा न उम की म उम के वश की व्यवस्था के द्वारा में मिनीं परन्तु विश्वाम के धर्म के द्वारा में ॥ १४ । क्योंकि मदि व्यवस्था के प्रवतयी प्रधिकारी है तो जिल्लाम व्यर्ध कीर प्रतिना निरफन ठरराएं गर्न है ॥ १४ । व्यवस्था ता क्रीध बन्माती है योगित वहां व्यवस्था नहीं है तहां उद्घंघन भी नहीं ॥ १६ । एम कारक प्रतिका विकास से एएं कि अनुगृष्ट की रीति पर देव इस निये कि मारे यंग के लिये हुऊ द्वीय कैयल उन के लिये नारी जा व्ययम्या के प्रयस्त्री है परना उन के लिये भी की रप्राचीम के में विश्वाम के खबनवी हैं॥ १९। वह ती। उस के जागे विन का उस ने विज्ञाम किया प्रार्थात् ईंग्यर के जागे वेत मृतकों की जिलाता है ग्रीर हो यारी नहीं है उन का नाम रेमा लेता कि धैमा व है इस मभी का पिता है वैमा लिया है कि में ने तुक्षे ब्रष्टुत देशों के लोगी। का पिता ठएराया है॥

१६ । उमे ने जदां भागा न देख पहती थी तहां ग्राणा गयके विज्ञास किया इस निये कि वा क्रा गया था कि तेरा यण हम रीति मे देशा उस के

ही के लिये है अधवा खतनाहीन लेगों के लिये भी | १९ । श्रीर विश्वास में दुर्व्यल न होके उस ने यदापि में। गक्ष वरम का था तैं।भी न अपने शरीर की जी षय मृतक मा दुष्रा या थीर न सार के गर्भ की मृतक की सी दशा का साचा ॥ २०। उस ने ईक्टर को प्रतिज्ञा पर प्रविक्षास से स्टीट किया सा नही परन्तु विक्याम में हुठ होके ईक्वर की महिमा प्राट किर्द ॥ २१ । थीर निरचय लाना कि लिए यात की चम ने प्रतिज्ञा कि ई है उसे करने का भी सामर्था हैं॥ ३३। इस हितु में यह उस की लिये धार्मी शिना शया ॥

> २३ । यर न कीयल उम की कारण लिया गया कि दम के लिये जिना जया। २४। परन्तु दमारे काररा भी खिन के लिये गिना जायगा अर्थात् छमारे काररा जो उस पर विश्वाम करते है जिस ने हमारे प्रमु यीशु की मृतकी से से स्टाया ॥२५। ही इसारे वाचराधों के लिये पक्षस्वाया गया ख़ार इसारे धर्मी ठष्टराये वाने के लिये उठाया गया ॥

प् सी जय कि इम विश्वास से धर्मी ठदराये गये हैं तो एमारे प्रमुखीश क्रीष्ट के द्वारा एमं ईक्टर से मिलाप है ॥ र । स्रीर भी उम को द्वारा धम ने इस अनुग्रह में क्षिस में स्थिर है विश्वाम में पा्चने का प्राधिकार पाया है थीर ईग्र्यर की महिमा की शाणा के विषय में यहार् करते है ॥ ३। थीर क्षेत्रल यह नहीं परन्तु एम क्रिजों के विषय में भी बहाई करते हैं व्योक्ति वानते हैं कि क्रोग में धीरव ॥ है। सार धीरल मे ग्ररा निकलना थीर धरे निकलने मे बाशा उत्पन्न द्याती है ॥ ५ । खार प्याच्या लड़्जित नहीं करती है क्योंकि पवित्र चात्मा के द्वारा में तो एमें टिया गया र्षंग्राय का प्रेम धमारे मन में चहेला गया है॥ ६। क्योंकि सय इस निर्द्यल है। रहे थे तब ही स्त्रीप्ट समय पर भौतिहीना के लिये नरा ॥ 9 । धर्मी जन के लिये कोई मरे यह दुर्लभ है पर छा भले सनुद्र्य को लिये बया जाने किसी की मरने का भी साइस ष्टाय ॥ ८ । परन्तु ईंश्वर धमारी ख्रीर खपने प्रेम का पानुमार यह यहुत देशों के लोगों का पिता होय ॥ । माहातम्य पूर्व दिग्याता है कि चय एम पापी है। रहे

से बर्चेंगे ॥ १०। क्योंकि यदि एम जय शत्रु चे तय ईएवर से उस की पुत्र की मृत्यु की द्वारा से मिलाये गये है तो बहुत ग्राधिक करके हम मिलाये जाके उस के जीवन के द्वारा आरा पायेगे॥ ११। ग्रीर केवल यद नहीं परन्तु हम खपने प्रभु योशु सीष्ट के द्वारा से जिस के द्वारा दम ने श्रव मिलाप पाया है र्देश्वर के विषय में भी यहाई करते है।

१२। इस लिये यह ऐसा दे जैसा एक मनुष्य के द्वारा से पाप जरात में खाया और पाप के द्वारा मृत्यु खाई थ्रीर इस रोति से मृत्यु सय मनुष्ये। पर श्रीती क्योंकि सभी ने पाप किया ॥ १३ । क्योंकि व्यवस्था सी पाप कात में घा पर जदां व्यवस्था नहीं है तहां पाप नही जिना जाता ॥ १४ । ताभी ग्रादम से मूसा लीं मृत्यु ने उन लागी पर भी राज्य किया जिन्दी ने खादम के खपराध के समान पाप नहीं किया था . यह आदम उस यानेवाले का चिन्द है ॥ १५ । परन्तु जैसा यह प्रपराध है तैसा यह यरदान भी है से। नहीं खोंकि यदि एक मन्प्र के अपराध से बदुत लेगा मूर ते। बहुत प्रधिक करके ईश्वर का अनुग्रह खार वह दान एक मनुष्य के अर्थात् यीशु कीष्ठ के अनुग्रद से बहुत लोगी पर अधिकाई से दुश्रा॥ १६। श्रीर जैसा यह दग्रह सी ण्क के द्वारा से घुआर जिस ने पाप किया तैसायद दान नहीं है क्योंकि निर्णय से एक श्रपराध के कारण दग्ड की श्राचा दुई परन्तु वरदान से वदुत श्रपराधी से निर्दीय उप्तराये जाने का फल पृष्णा॥ १९। वयोकि यदि एक मनुष्य के अपराध से मृत्यु ने उंग्र एक के द्वारा से राज्य किया ता बहुत खोंधक करके जी लाग अनुग्रद्ध की श्रीर धर्म्म के दान की अधिकाई पाते हैं से। एक मनुष्य के अर्थात् यीशु खीष्ट के द्वारा चे जीवन से राज्य करेंगे॥ १८। इस लिये जैसा एक श्रपराध सब मनुष्यों के लिये दगड की प्राचाका कारण पुष्पा तेंसा एक धर्मा भी सब मनुष्यों के लिये धर्मी ठदराये जाने का कारण दुश्रा जिस से जीवन

चे तब ही खीष्ट हमारे लिये मरा ॥ ए। मेा जब कि होय ॥ १ए। क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आता दम श्रद्य उस के लीटू के गुण से धरमी ठहराये गये लघन करने से यहुत लोग पापी यनाये गये तैसा हैं ती बहुत अधिक करके इस उस के द्वारा क्रोध एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोगा धर्मी यनाये जायेंगे॥ २०। पर व्यवस्था का भी प्रवेश हुआ कि अवराध यहुत दीय परन्तु जद्दां पाय यहुत हुंबा तहां अनुग्रद घहुत प्रधिक हुंबा॥ २१। कि जैसा पाप ने मृत्यु में राज्य किया तैसा इमारे प्रसु योश कोष्ट्र के द्वारा अनुग्रष्ट भी अनन्त जीवन के लिये धार्म के द्वारा से राज्य करे॥

> ई तो इस क्या करे . क्या इस पाप में रहे जिन्हें अनुग्रह बहुत होय॥ २। रेसा न दा. इम ना पाप के लिए मूर दें क्योंकर ष्रय उस में जीयेगे॥

> ३। वया तुम नहीं जानते ही कि इम मे से जितनों ने स्त्रीष्ट्र यीशु का वपतिसमा लिया उम की मृत्यु का वर्षातसमा लिया ॥ ४ । सा उस की मृत्यु का वर्षातसमा सेने से इम इस से संग गाई गये कि नैसे खोष्ट्र पिता के रेश्वर्ध्य से मृतकी में से स्ठाया गया तैसे इस भी जीवन की भी नई चाल चलें॥ ५। क्योंकि यदि धम उस की मृत्यु की समानता म उस के स्युक्त दूर दे ता निश्चय उस के जी उठने को समानता में भी सपुक्त दोंगे ॥ ६ । वयोकि यदी जानते है कि दमारा पुराना मनुष्यत्व उस के संग्रक्ष्य पर चढाया गया इस लिये कि पाप का ग्रारीर श्रेय किया जाय जिन्ने एम फिर पाप के दास न शिर्ध। 9। क्योंकि जो मूखा है सा पाप से हुडाया गया है।। श्रीर यदि इस ग्रीष्ट्र के चंग मण है तो विश्वास करते हैं कि उस के सम जीवेंगे भी ॥ ए। क्ये कि जानते है कि स्त्रीष्ट मृतकों में से उठके फिर नही मरता है . उस पर फिर मृत्यु की प्रभुता नहीं है ॥ १०। क्योंकि यह जो मराँ तो पाय के लिये एकही घेर मरा पर यह स्रीता दै तो ईप्रवर के लिये स्रीता है। १९। इस रोति से तुम भी खपने कें। समकें। कि इम पाप के लिये तो मृतक हैं परन्तु इमारे प्रमु कीष्ट योशु में ईपटार के लिये जीवते हैं।

१२। सा पाप तुम्हारे मरनदार शरीर में राज्य

न करे कि तुम उस के क्रिमलायों से पाप के क्राज्ञा-कारी देखों ॥ १३ । खीर न अपने खाों की अधर्म के द्वीष्यार करके पाप की सीप देखी परन्तु जैसे म्तकों में से जी गये था तैसे अपने की ईश्वर की में परेक्षो कीर अपने अगों की ईच्छर के तई धर्म के इधियार करके सेंग्रेग ॥ १४ । क्योंकि तुम पर पाप की प्रभुता न दोगी इस लिये कि तुम व्यवस्था के बाधीन नहीं परन्तु अनुग्रह के अधीन दे। ॥

१५। तो व्या . क्या इस पाप किया करें इस लिये कि इस व्यवस्था के प्रधीन नहीं परन्तु अनु-ग्रह के श्रधीन है. ऐसा न हो। १६। स्वा तुम नहीं ज्ञानते हो कि तुम ब्राज्ञा मानने के लिये जिस के यहा श्रपने की दास करके मीप देते हो उसी की दास दे। जिस की श्राचा मानते दे। चादे मृत्यु के लिये पाप के दास चाद धर्म के लिये बाचापालन के दास ॥ १)। पर ईश्वर का धन्यवाद दाय कि तुम पाप के दास तो चे परन्तु तुम जिस चपदेण के साचे में ठाले गये मन से उस की याजाकारी हुए॥ १८। श्रीर में तुन्दारे श्ररीर की दुर्व्यवता के कारण मनुष्य की रीति पर कदता दू कि तुम पाप से उद्घार पाके धर्मा के दास बने छा॥ १०। जैसे तुम ने अपने खगों की अधर्म क लिये अग्रुहता थार श्रधमं के दास करके श्रापंख किया तैसे श्रव श्रपने श्रो। की पवित्रता के लिये धर्म के दास करके थर्पण करो।। २०। जब तुम पाप के दास घे तय धर्म से निर्वध घे॥ २१। से। उस समय मे तुम वया फल फलते थे . वे कर्म्म जिन से तुम श्रव लवाते द्या क्योंकि उन का अन्त मृत्यु दें॥ २२। पर श्रव पाप से उद्वार पाके श्रीर ईश्वर के दास यनको तुम पवित्रता की लिये फल फलते ही खीर उस का अन्त अनन्त जीवन है। २३। क्योंकि पाप की मज़रो मृत्यु है परन्तु ईश्वर का वरदान हमारे प्रमु स्त्रोष्ट्र यांश्र मे अनन्त जीवन है ॥

व्यवस्था की उस पर प्रभुता है। 🖓। क्योंकि विवा-दिता स्त्री श्रपने जीवते स्वामी के स्रा व्यवस्था से वधी है परन्तु यदि स्वामी मर लाय ता वह स्वामी को व्यवस्था से क्रूट गई ॥ ३ । इस लिये यदि स्वामी को जीते जी यह दूसरे स्त्रामी की दी जाय ता व्यभिचारिकी कहावेगी परन्तु पदि स्त्रामी मर जाय ता वह उस व्यवस्था से निर्वध हुई यहां ली कि दूसरे स्वामी की है। जाने से भी यह व्यभिचारियो नहीं॥ 8। इस लिये हे मेरे भाइया तुम भी खाष्ट्र के देह की द्वारा से व्यवस्था के लिये मर गये कि तुम दूसरे की देा लावा अर्थात् उसी के ला मृतकों में च जी डठा इस लिये कि इस ईंग्वर के लिये फल फर्ले॥ y । क्योंकि जब इम शारीरिक दशा में थे तब पापें के श्रीभलाय जा व्यवस्था के द्वारा से ये इसारे श्रों में कार्ण करवाते चे जिस्ते मृत्यु के लिये फल फले। ६। परन्तु श्राभी इम जिस में बधे थे उस के लिये मृतक द्वांके व्यवस्था से कूठ गये दें यदां सा कि लेख को पुरानी रीति पर नहीं परन्तु श्रात्मा की नई रीति पर येवा करते है।

9। ते। इम या करं. व्या व्यवस्था पाप है. ऐसा न दे। परन्तु विना व्यवस्था के द्वारा से मै पाप को न परचानता इां व्यवस्था से। न कहती कि वालच मत कर तो मै लालच का न जानता॥ ६। परन्तु पाप ने अवसर पाके आचा के द्वारा सब प्रकार का लालच मुक्त में जन्माया क्योंकि विना व्यवस्था पाप मृतक है। ए। में सा व्यवस्था विना शारी जीवता था परन्तु जय आचा आर्द तय पाप जी गया थीर में मुखा ॥ १०। श्रीर बही खाजा जी जीवन के लिये घी मेरे लिये मृत्यु का कारण ठटरी॥ ११। वयोकि पाप ने श्रवसर पाने श्रासा के द्वारा मुके ठगा थीर उस के द्वारा मुके मार डाला ॥ १२। से। व्यवस्था पवित्र है थ्रार आचा पवित्र थार प्रधार्थ थीर उत्तम है।

१३। ता वया खद्द उत्तम बस्तु मेरे लिये मृत्यु 9. हो भाइया या तुम नहीं जानते थे। हुई . ऐसा न थे। परन्तु पाप जिस्ते वह पाप सा क्यों के मेर जिये से द्यालता हू कि जब ले। मनुष्य जीता रदं तद ले। मृत्यु का जन्मानेहारा हुखा इस लिये कि पाप काचा

के द्वारा से ग्रात्यन्त पापसय हा जाय॥ १४। क्योंकि दम जानते दें कि व्यवस्था व्यक्तिमक दें परन्तु में भारीरिक श्रीर पाप के दाय विका हू॥ १५। व्यी-कि जो में करता हू उस की नहीं सममता हू क्योंकि जो में चाहता हू सीई नहीं करता हू परन्तु जिस में चिनाता हू सीई करता हू॥ १६। पर यदि में जो नही चाइता हूं सोई करता हूं तो में व्यवस्था का मान लेता हूँ कि श्रच्छी है। ए । से। श्रव तो मै नहीं उमें करता हू परन्तु याप जा मुक्त में वसता है। १८। क्योंकि में जानता हू कि कोई उत्तम यस्तु मुक में अर्थात् मेरे ग्ररीर में नहीं असती है क्योंकि चाहना ता मेरे चंग है परन्तु प्रच्छी करनी मुक्ते नहीं मिलती है। १९। क्योंकि यह श्रच्छा काम जो में चाएता ष्टू में नहीं करता हू परन्तु जो द्युरा काम नही चाइता हू मेर्न्ड करता हू॥ २०। घर यदि मे जो नहीं चाहता हूं से इं करता हू ते। ग्रव म नही उसे करता हू परन्तु पाप जो मुक्त में बसता है॥ २१। से मे यह व्यवस्था पाता हू कि जब मे श्रच्छा काम किया चाइता ह तब धुरा काम मेरे स्मा है ॥ २२। क्योंकि मै भीतरी मनुष्यत्व को भाव से इंध्वर की व्यवस्था से प्रसन्न हु॥ २३ । परन्तु मै अपने अगो मे टूसरी व्यवस्था देखता हू ना मेरो युद्धि की व्यवस्था से सङ्ती दै श्रीर मुर्फे पाप की व्यवस्था के जा मेरे श्राों में दें बधन में डालती दें॥ २४। श्रभागा मनुष्य जो में हू मुभे इस मृत्यु को देह से कीन बचावेगा॥ २५। में ईख्वर का धन्य मानता हू कि इमारे प्रभु योशु खोष्ट के द्वारा से वही बचानेहारा है . के। मे आप युद्धि के तो ईश्वर की व्यवस्था की खेवा परन्तु ग्ररीर में पाप की व्यवस्था की मेवा करता हू ॥

ट. सो अब की लीग सीष्ट यीश में हैं अर्थात भरीर के अनुसार नहीं परन्तु श्रात्मा के श्रनुसार चलते है उन पर कोई दण्ड की श्राचा नहीं है।। २। क्यों कि जीवन के श्रात्मा की व्यवस्था ने खीष्ट्र योशु में मुक्ते पाप की की मृत्युकी व्यवस्था से निर्वध किया दे॥ ३।

गरीर की द्वारा से वट दुर्ध्यंत थी उस की ईग्धर ने किया अर्थात अपने ही पुत्र की पाप के गरीर की समानता में थार पाप के कारक भेजके ग्ररीर म पाप पर दर्ख की ग्राज्ञा दिई॥ ४। इम लिये कि व्यवस्था की विधि हमा में जा जरीर के श्रनुसार नही परन्तु खातमा के खनुसार चलते हैं पूरी किई साय॥

y । जो ग्ररीर की व्यतुमारी हैं से। ग्ररीर की वातों पर मन लगाते हैं पर की जात्मा के अनुमारी देशे आत्माकी बाती पर मन लगाते दे॥ ६। श्ररीर पर मन रागाना ता मृत्यु है परन्तु श्रात्मा पर मन लगाना कीवन श्रीर कल्याय है॥ ९। इस कारण कि गरीर पर मन लगाना ईंग्यर मे गत्रुता करना है क्योंकि वह मन ईक्टर की व्यवस्था के यश में नहीं देशता है क्योंकि हा नहीं मकता है। 🕒 । श्रीर जा शारीरिक दशा में ए सा इंग्वर की प्रसन्न नहीं कर सकते के ॥ ए। पर जब कि ईशवर का श्रारमा तुम में वमता है तो तुम शारीरिक दशा में नदी परन्तु श्वातिमक दशा में दा . यदि किसी में स्त्रीष्ट्र का खात्मा नहीं दै तो बह उस का जन नही है ॥ १०। परन्तु यदि स्त्रीष्ट तुम में है तो देह पाप के कारण मृतज है पर श्रात्मा धर्म के कारण जीवन है। ११। श्रीर जिस ने योशुका मृतकी म में उठाया इस का स्नात्मा यदि तुम में बसरा है ती। जिस ने स्रोष्ट की मृतकी में से उठाया मा तुम्हारे मरनहार देशें के। भी अपने श्रात्मा के कारण जा तुम में घसता है जिलांबरा। ॥

१२। इस लिये दे भाइया दम शरीर के ऋगी नहीं है कि भरीर के श्रनुसार दिन काटे॥ १३। क्योंकि यदि तुम अरीर के अनुसार दिन काटी ती भरागे परन्तु यदि स्नात्मासे देध की क्रियास्रो की मारी ती जीखोगे ॥ १४ । क्यों कि जितने लाग र्रंग्यर के क्षात्मा के चलाये चलते है वे दी ईंग्वर के पुत्र है ॥ १५ । क्योंकि सुम ने दासत्य का यात्मा नहीं पाया हैं कि फिर भयमान हास्री परन्तु लेपालकपन का क्षात्मा पाया है जिस से इम हैं यटता क्षर्यात् है पिता पुकारते है। १६। श्रात्मा श्राप ही हमारे क्वोंकि हो। व्यवस्था से अन्दाना था इस लिये कि । आत्मा के संग साक्षी देता है कि एम ईप्रवर के चन्तान हैं ॥ १९ । श्रीर यदि चन्तान है तो श्रीध-कारी भी हैं हा ईश्वर के श्रीधकारी श्रीर स्त्रीष्ट के संगी श्रीधकारी हैं कि हम तो उस के संग दुख उठाते हैं जिस्तें उस के सग महिमा भी पांचे ॥

ं १८। क्योंकि में समकता हू कि इस वर्तमान समय के दुख उस महिमा के थारी जी हमी मे प्रगट किई जायगी कुछ गिनने के येग्य नहीं है ॥ १९ । व्योकि सृष्टि की प्रत्याशा ईश्वर के सन्तानी के प्रगट दोने की बाट नेएसी है ॥ २०। फ्योंकि मृष्टि खपनी इच्छा से नहीं परन्तु खधीन करनेहारे की ग्रोर से व्यर्थता के जधीन इस ग्रामा से किई गर्द ॥ २१ । कि सृष्टि भी खाप ही विनाश की दासत्य से बद्वार पाके ईश्वर के सन्तानों की महिमा की निर्वधता प्राप्त करेगी ॥ २२ । क्योंकि ष्टम जानते दे कि सारी सृष्टि खब लो एक स्मा कह-रती ग्रीर पीडा पाती है ॥ २३। ग्रीर केवल वह नही पर इम लाग भी इस लिये कि इमारे पास आत्मा का परिला फल है जाप ही जपने में कहरते हैं जीर लेपालकपन की अर्थात अपने देह के उद्घार की बाट जीइते हैं।। २४। क्योंकि याणा से हमारा त्रास हुम्रा परन्तु को स्रामा देखने मे स्राती है से स्नामा नहीं दें क्योंकि का जुड़ कोई देखता है वह उस की क्राणाभी क्यों रखता है। २५। परन्तु यदि इस का नदीं देखते दें उस की ग्रामा रखते दे ता धीरक से सम की वाट जोहते है।

दें । इस रीति से पवित्र श्वातमा भी हमारी हुर्व्यलताओं में सहायता करता है क्योंकि हम नहीं जानते है कीन सी प्रार्थना किस रीति से किया चाहिये परन्तु श्वातमा श्वाप हो श्वक्रश्र हाय मार मारके हमारे लिये विन्ती करता है ॥ २९ । श्वीर हृदयों को जाचनेहारा जानता है कि श्वातमा की मनसा क्या है कि वह पवित्र लोगों के लिये ईश्वर की इच्छा के समान विन्ती करता है ॥

, २८। ग्रीर इस जानते है कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं उन के लिये सब बाते मिलके भलाई हो का कार्ण करती हैं ग्राचात् उन के लिये जो उस की इन्हा के समान बुलाये हुए है। २९।

क्योंकि जिन्हे उस ने यागे से जाना उन्हें उस ने याने पुत्र के कपके सहग्र होने की यागे से ठहराया जिल्लें यह यहुत भाइया में पहिलीठा होये॥ ३०। फिर जिन्हें उस ने यागे से ठहराया उन्हें युलाया भी ग्रीर जिन्हें युलाया उन्हें धर्मी ठहराया भी ग्रीर जिन्हें युलाया उन्हें धर्मी ठहराया भी ग्रीर

३१। तो इस इन वातीं पर क्या कहें. यदि र्देण्वर हमारी स्रोर है तो हमारे विरुद्ध कीन होगा॥ ३२। जिस ने ग्रापने निज पुत्र की न रख छीड़ा परन्तु उसे इम सभी की लिये साप दिया सा उस की स्रा इमे श्रीर सब कुरू क्योकर न देशा ॥ ३३ । र्इश्वर के चुने हुए लोगों पर दोप कीन लगावेगा . व्या ईश्वर जो धर्मा ठहरानेहारा है ॥ ३४। दगड को प्राचा देनेदारा कीन दोगा . क्या खीष्ट जी मरा हां जो जो भी उठा जो ईएवर की दिहनी ग्रोर भी है जो हमारे लिये विकी भी करता है ॥ ३५ । कीन हमें स्रोप्ट के प्रेम से अलग करेगा क्या क्रेश वा संकट वा उपद्रव वा ग्रकाल वा नगाई वा जाखिम वा खड़ ॥ ३६ । जैसा लिखा है कि तरे लिये हम दिन भर घात किये जाते दै इम बध देंानेवाली भेडा की नाई ग्रिने गये है॥ ३७। नदी पर इन सव वाते। में इम उस के द्वारा से जिस ने इमे प्यार किया है जयसन्त से भी प्राधिक है।। ३८। क्योंकि में निश्चय जानता हू कि न मृत्युन जीवन न दूत-गण न प्रधानता न पराक्रम न वर्तमान न भविष्य ॥ ३९। न कचाई न ग्रांदिराई न थ्रीर कोई सृष्टि इमे ईंग्वर को प्रेम से जो हमारे प्रमु खीष्ट्र यीशु में है अलग कर सकेगी॥

दे में खीष्ठ में सत्य कहता हू में मूठ नहीं वीलता हू ग्रीर मेरा मन भी पवित्र यातमा में मेरा साझी हैं ॥ २। कि मुक्ते बड़ा श्रीक श्रीर मेरे मन की निरन्तर खेद रहता है ॥ ३। क्यों कि में श्राप प्रार्थना कर सकता कि श्रपने भाइयों के लिये जी शरीर के भाव से मेरे कुटुम्ब है में खीष्ठ से सापित होता ॥ ४। वे इस्रायेली लोग हैं श्रीर लेपालकपन श्री तेज श्री नियम श्री व्यवस्था का निर्द

पण थे। सेवकाई थे। प्रतिदार उन की दे। ५। | साम्रा करता है। २०। छा पर घे मनुष्य हू कीन भाव से खीष्ट दुखा की सर्व्यप्रधान ईश्वर सर्व्यदा धन्य है . श्रामीन ॥

६। पर ऐसा नदी दै कि ईज़्बर का बचन टल गया है क्योंकि सब लेगा इसायेली नहीं को इसायेल से जन्मे है ॥ ७ । श्रीर न इस लिये कि इव्राहीम को बाग है वे सब उस को सन्तान है परन्तु (लिखा है) इसहाक से जा हा सा तेरा वश कहावेगा। ८। प्रशात् शरीर के जो सन्तान से ईंग्यर के सतान नदी दे परन्तु प्रतिद्वा के सन्तान वश शिने चाते है। ए। क्योंकि यह वचन प्रतिज्ञा का या कि इस समय के अनुसार में आक्राा थार सार का पुत्र द्दागा॥ १०। ग्रीर केवल यह नहीं परन्तु जब रियका भो एक से अर्थात् हमारे पिता इसहाक से गर्भवती हुई॥ ११। श्रीर बालक नही जन्मे घे श्रीर न कुक भला अथवा दुरा किया था तब ही उस से करा गया कि वडका हुटके का दास देशा॥ १२। इस लिये कि ईश्वर को मनसा जो उस के सून लेने की अनुसार है कर्मों के हेतु से नही परन्तु युलानेहारे की थोर से बनी रहे। १३। जैसा लिखा है कि मे ने याकूव की प्यार किया परन्तु रसी की स्नीप्रय साना ॥

१४। तो इस क्या करे. क्या ई श्वर के यती कृपा कस्ता॥ १६। सा यद न तो चाइनेहारे का काम है ॥ १९ । क्योंकि धर्मपुस्तक फिरकन से प्रमोरा के समान किये जाते ॥ कहता है कि मै ने तुमें इसी बात के लिये यकाया

पितर लोग भी उन्हीं के है ख़ीर उन में से ग्ररीर के है जो ईश्वर से विवाद करता है. क्या गठी हुई बस्तु गढ़नेहारे से क्षेगी हू ने मुक्ते इस रीति से क्यों बनाया ॥ २१ । अथवा व्या कुम्दार की मिट्टी पर व्यधिकार नहीं है कि एक ही पिड में में एक पात्र की खादर के लिये भीर दूसरे की खनादर के लिये वनावे॥ २२। श्रीर यदि र्धश्चर ने श्रपना क्रीध टिखाने की थार अपना मामर्थ्य प्रगट करने की इच्छा से क्रोध के पाने। क्षी जी विनाश के ये।स्य किये गये थे यहे धीरज से सही ॥ २३ । श्रीर दया के पात्री पर जिन्हें उस ने महिमा के लिये आगे ने तैयार किया अपनी महिमा के धन की प्रगट करने की इच्छा किई ती मू कीन है जो विवाद करे॥ २४। इन्दों की उम ने घुलाया भी प्रधातू इमी की क्षा केवल यिद्दृदियों में से नहीं परन्तु ग्रन्यदेशिया में से भी हैं ॥ २५। जैसा वर रोगेया के वुस्तक में भी कहता है कि जो मेरे लाग न है उन्हें में अपने लाग कट्टंगा थार जा प्यारी न घी उसे प्यारी कपूरा। १६। थ्रार जिस स्थान में लोगों से फटा गया कि तुम मेरे लोग नहीं हो यहा व जीवत इंग्वर के सन्तान करार्वमे ॥ २०। परन्तु विशेषाः इसायेल के विषय में पुकारता है यद्यीप इसायेल के चन्तानी की गिन्ती चमुंद्र के बालू की नाई दे। ताभी क्षे यच रहेंगे चन्धी की रहा दोगी ॥ २८। क्योंकि श्रन्याय है . ऐसा न दो ॥ १५ । क्योंकि बद्द मूसा परमेश्वर बात की पूरी करनेवाला श्रीर धर्म से शीघ्र से कहता है मै जिस किसी पर दया कर उस पर नियाहनेवाला है कि यह देश में यात की शीध्र दया कबगा थार जिस किसी पर कृषा कब उस पर समाप्त करेगा ॥ २९ । जैसा विशेषात ने स्नागे भी कदा था कि यदि सेनाखों का प्रभु इमारे लिये यश न तो दौडनेहारे का परन्तु दया करनेहारे ईख्वर का न कोड़ देता तो हम सदोम की नाई हो जाते थीर

३०। तो एम ववा करे. यह कि खन्यदेशियों ने कि तुक में अपना पराक्रम दिखाल खीर कि मेरा नाम जा धर्म का पीका नहीं करते थे धर्म की अर्थात् सारी पृष्यियों में प्रचार किया जाय ॥ १८। से। वह उस धर्म की जी विश्वास से ई प्राप्त किया ॥ जिस पर दया किया चाइता है उस पर दया करता है। परन्तु इसायेली लाग धर्म की व्यवस्था का है परन्तु जिसे कठोर किया चाइता है उसे कठोर पीझा करते हुम धर्म की व्यवस्था की नहीं पहुंचे। करता है। १९। तो तू मुक्त से कहेगा वह फिर ३२। किस लिये इस लिये कि वे विक्रवास से नहीं दोष क्यों देता है क्योंकि कीन उस की दक्का का परन्तु जैसे व्यवस्था के कर्मों से उस का पीका करते

प्रमुह वस्तु की ग्रनजान में कुर ती चारे वह प्रमुह बनैले पशुकी चाडे अशुह घरैले पशुकी चाडे अशुह रेगनेहारे जीवजन्तु की लाय हा तो वह अशुद्ध होकर दोषी ठहरेगा ॥ ३। श्रीर यदि कोई जन मनुष्य की किसी अशुद्ध बस्तु की अनकान में क्रूए चारे वह अग्रुढ वस्तु किसी प्रकार की क्यो न ही जिस से लाग श्रशह होते है तो जब वह उसे जान लेगा तब दोषी ठहरेगा ॥ ८। श्रीर यदि कोई श्रनजान मे बुरा वा'भला करने की विना सेचे समभे सैंह खाए चाडे यह किसी प्रकार की बात विना साच विचार किये सेंह खाकर कहें तो जान लेने की पीके वह रेसी किसी वात मे दोषी ठहरेगा ॥ ५ । श्रीर जब बह ऐसी किसी बात मे दोषी हा तब जिस विषय में उस ने पाप किया है। उस की बद मान से ॥ ६ । श्रीर वह यहावा के लिये भ्रापना दे। प्रवस्ति ले आर अधीत उस पाप के कारण वह रक भेड था बकरी पापवील करके ले खार तब याजक उस पाप के विषय उस के लिये प्रायश्चित करे॥ ७। भीर यदि उसे भेड वा बकरी देने का सामर्थ्य न दो ता अपने पाप के कारख दो पिहुकी वा कब्रतरी की दो बच्चे दोपबलि काकी यहावा की पास से ग्राए उन में से एक तो पापबलि छै।र दूसरा दे। मदलि ठद्दरे॥ द। श्रीर वह उन की याजक की पास ले षार थार याजक पापर्वालवाले का पहिले चठार थीर उस का सिर गले से मराड डाले पर यलग न करे ॥ ९ । थीर वह पापविलयशुके ले। हु मे से कुरु घेदो की धर्मा पर छिडकी ग्रीर की सोडू बचा रहे घर वेदी की पाये पर शिराया जार वह सी पाय-श्रांल ठहरेगा॥ १०। श्रीर दूसरे पत्ती की वह विधि के अनुसार हे। सर्वाल करे और याजक उस के पाप का प्रायश्चित करे और यह चमा किया जाएगा॥

११। श्रीर यदि वह दी पिडुकी वा कवूतरी के दी वहीं भी न दें सकें तो वह अपने पाप के कारण अपना चंकावा १ का का दस्वीं भाग नैदा पापवलि करके ले का कर उन्हें पर्दे न तो वह तेल डाले न लावान रक्कें क्वीकि वह पापवलि देशा। १२। वह उस की याजक के पीच ले जाए श्रीर याजक

चस में से आपनी सुट्ठी भर स्मरण दिलानेदारा भाग जानकर बेदी पर यदावा के इंट्यों के ऊपर जलार बद तो पापबाल उदरेगा ॥ १३ । योर इन वाती में से किसी बात के विषय में की कोई पाप करे याजक उस का प्रायश्चित करे थार बद पाप कमा किया जाएगा । थीर रस पापवित का येप प्रमुखलि के येप की नाई याजक का ठदरे ॥

98। फिर यद्याया ने मूमा से कहा, निष् । यदि कीई यदीवा की पवित्र किई दुई यद्तुकों के विषय में भूल से विक्ष्यास्थात करके पापी ठदरे ती वर यदीवा के पास एक निर्देश में का देश्यांल करके वारा के पास एक निर्देश में का देश्यांल करके ले खार उस का दाम पवित्रम्थान के भेकेल् के लेखें से उतने भेकेल् करेंग्रे का हो जितने याजक ठदराए।। वह । खार जिस पवित्र बस्तु के विषय उस ने पाप किया हो उस की वह पांचवा भाग वठाकर भर दे श्रीर याजक की दे थीर याजक दोपविल का मेठा चढ़ाकर उस के लिये प्रायोध्वत करे तथ उस का पाप समा किया जाएगा।

90। श्रीर यदि कोई ऐसा पाप करे कि यदेखा का वर्जा हुआ कोई काम करे तो चादे यह उस के अनजान में भी हुआ हो तीभी वह दोपी ठहरेगा और उस की अपने श्रधम्में का भार उठाना पढ़ेगा। १८। से वह एक निर्देश मेठा देशवाल करके याजक के पास ले आर वह उतने ही दाम का है। जितना याजक ठहराए श्रीर याजक उस के लिये उस की उस भूल का जा उस ने श्रमजाने किई है। प्रायश्चित करे श्रीर यह चमा किई जाएगी। १९। यह देशवल ठहरे ख्योंकि वह मनुष्य नि:सन्देह यहोवा का देशी ठहरेगा।

दि पित्र यदावा ने मूसा से कहा, र-।
यदि कोई यदीवा का विश्वासधात करके पापी ठदरे जैसा कि धरोहर वा लेनदेन वा लूट के विषय में अपने भाई की कले वा
उस पर अंधेर करे, ३। वा पड़ी हुई वस्तु की
पाकर उस के विषय भूठ वाले थीर भूठी किरिया
भी खार रेसी कोई बात बयो न का जिसे करके

घो कि उन्हों ने उस ठेस के पत्थर पर ठीकर खाई ॥ ३३ । जैसा लिखा है देखा में सियान मे गक ठेस का पत्थर और ठोजर की घटान रखता हू श्रीर का कोई उस पर विकास करे से लिक्तित म देखा ॥

१०. हो भाइया इमायेल के लिये मेरे मन की इच्छा ग्रीर मेरी प्रार्थना जी में ईप्रवर से करता इ उन के त्राख को लिये है। र। क्यों कि में उन पर सासी देता हू कि उन की र्दण्यर के लिये धुन रक्ष्ती है परन्तु ज्ञान की रीति में नहीं ॥ ३ । क्योंकि वे ईक्टर के धर्मो की न चीन्दके पर अपना धी धर्म स्थापन करने का यद करके ईंग्यर के धर्म के ग्रधीन नहीं हुए॥

४। व्योक्ति धर्म के निमित्त दर एक विश्वास करनेटारे के लिये खीष्ट व्यवस्था का प्रका है।। ५। क्योंकि मूसा उस धर्म के विषय में की व्यवस्था से है लिखता है कि जो मनुष्य यह घात पालन करे से उन से जीयेगा ॥ ६ । परन्तु जी धर्म्स विश्वास से है से यूं करता है कि अपने मन में मत कद कीन स्वर्ग पर चढ़ेगा . यह तो खीष्ट की उतार लाने के लिये दोता ॥ ७ । अध्यया कीन पाताल मे उतरेगा . यद तो खीष्ट की मृतकों से से कवर लाने की लिये द्याता॥ ८ । फिर येशा कद्यता दै. परन्तु यचन तेरे निकट तेरे मुद्र में खार तेरे मन में हैं . यह ता विश्वास का वचन है जो इस प्रचार करते हैं॥ ए। कि यदि तू श्रापने सुद्ध से प्रभु घीशु की मान लेवे श्रीर खपने मन से विज्ञास करे कि ईश्वर ने उस का मृतकों में से सठाया ता तू त्राम पार्वमा॥ १०। क्योंकि मन से धर्मा के लिये चित्रवास किया जाता है श्रीर सुद्द से श्राय के लिये मान लिया जाता है॥ ११। क्योंकि धर्मपुस्तक कदता है कि के कोई उस पर विश्वास करे से लिन्नित न दोगा॥ १२।

१४। फिर जिस पर लेगों ने विश्वास नहीं किया उस से व वयोंकर प्रार्थना करें थीर जिस की उन्दें। ने मुनी नहीं उस पर वे क्योंकर विश्वास करें श्रीर चपडें शक विना वे क्यों कर सुने ॥ १५ । श्रीर वे जो भेजे न जाये सा कोंकर उपनेश करे जैसा लिखा है कि ले। कुणल का युसमाचार युनाते है अर्थात् भली यातीं का मुममाचार प्रचार करते हैं उन के पांच कैंचे बुन्दर हैं॥ १६। परन्तु सब लागों ने उस मुसमाचार को नहीं माना क्योंकि यिश्याद कहता है दे परमे-ज्यर किस ने इमारे समाचार का विश्वास किया है॥ १९। मेा विश्वास समाचार से श्रीर समाचार र्इश्टर के यचन के द्वारा से खाता है।। १८। पर में कहता ट्रें बबा उन्दों ने नहीं सुना. टां घरन (लिखा है) उन का अञ्च सारी पृष्टियी पर थे।र उन की खाते जगत के विद्याना तक निकल गई ॥ १९ । पर मे कदता टू वया इसायेली लोग नदी जानते थे . प्राप्टले मूसा कदता है में उन्दों पर जी एक लोग नहीं है तुम से डाए करवालगा मै एक निर्वृद्धि लेगा पर तुम से फ्रीध करवाकंगा॥ २०। परन्तु विशिवाद मादम करके कदता दै कि जो मुक्ते नहीं दूंढ़ते चे उन से मे पाया गया का मुक्ते नहीं पूछते थे उन पर में प्रगट दुष्या ॥ २१ । परन्तु इस्रायेली लागी की बह कहता है से ने सारे दिन अपने दाय सक बाजा-लघन था। विवाद करनेहारे लाग की खार पसारे॥

११ तो में कहता हू क्या ईश्वर ने आपने लोगों को त्याग दिया है. ऐसा न दें। क्योंकि मैं भी इसायेली जन इलादीम के वंश से ग्रीर विन्यासीन के कुल का दू॥ २। ईश्वर ने व्यपने लोगो को जिन्द उस ने थांगे से जाना त्याग नहीं दिया है . वर्षा तुम नहीं जानते हा कि धर्म-पुस्तक रालियार की कथा में क्या करता है कि वर इसायेल के विक्ष ईक्वर से विन्ती करता है॥ ३। यिष्ट्रदी थीर यूनानी में कुछ भेद भी नदीं है क्योंकि कि दे परमेख्यर उन्हों ने तेरे भविष्यद्वकाणी की सभी का एक ही प्रभु है जो सभी के लिये जो उस से घात किया है और तेरी बेदियों की खोद डाला है प्रार्थना करते हैं धनी है ॥ १३ । क्योंकि जो कोई बीर में ही अकेला कूट गया हू बीर वे मेरा प्रारा परमेश्वर के नाम की प्रार्थना करेगा से शास पाविगा॥ लेने चाहते है ॥ ४ । परन्तु ईप्यर की याणी उस

श्रांखे। पर अधेरा का जाय कि वे न देखें श्रीर तू उन की पीठ की नित्य भुका दे॥

ठोकर खाई कि गिर पहें. ऐसा न देा परन्तु उन कि उन से डाइ करवावे॥ १२। परन्तु यदि उन के ग्रियने से जगत का धन ग्रीय उन की दानि से ब्रन्यदेशियो का धन हुआ तो उन की मरपूरी से बह धन कितना थाधिक करके देशा॥ १३। मे तुम थान्यदेशियों से कादता हू. जव कि मैं थान्यदेशियों के लिये ग्रेरित हू में श्रापनी सेवकाई की वडाई करता हू॥ ९४। कि किसी रीति से मैं उन से जी मेरे ग्ररीर के ऐसे है डाइ करवाको उन में से कई एक को भी बचाक ॥ १४ । क्यों कि यदि उन के त्याग ग्रहण किये जाने से क्या द्वागा . क्या मृतकों में से बीवन नहीं॥ १६। यदि पहिला फल पवित्र है ते। पियह भी पवित्र है ग्रीर यदि जह पश्चित्र है ती डालियां भी पत्रिश्र है। १९। परन्तु यदि डालियां में से कितनी ते। इं डाली गई और तू जंगली जल-

चे क्या कहती है. मैं ने व्यपने लिये सात सहस्र | यूच की जड़ बीर सेल का भागी हुया है तो डालियों मन्त्रीं की रख होड़ा है जिन्हों ने वाग्रल के श्रामें के विक्ट घमण्ड मत कर॥ १८। परन्तु जी तू घमण्ड घुटना नहीं टेका है ॥ ५ । से इस रीति से इस करे तीभी तू जड़ का ग्राधार नहीं परन्तु जड़ तेरा वर्तमान समय में भी यनुग्रह से चुने हुए कितने लेगा ग्राधार है ॥ १९। फिर तू कहेगा डालियां तीड वच रहे है ॥ ६ । को यह प्यनुग्रह से हुन्ना है ते। हाली गई कि में साटा जातं॥ २० । प्रच्छा वे किर क्रमी से नहीं है नहीं तो बनुग्रह श्रव अनुग्रह | श्रविश्वास के देतु से तोड़ डाली गई पर तू विश्वास नहीं है . पर यदि कर्मी से हुआ है तो फिर अनुग्रह से खड़ा है . श्राममानी मत है। परन्तु भय कर ॥ नहीं है नहीं तो कर्म अब कर्म नहीं है ॥ 9 । तो रि । क्योंकि यदि ईश्वर ने स्वाभाविक डालियां न क्या है . इसायेली लाग जिस की ठूंठ़ते है उस की हिंहीं तो ऐसा न ही कि तुकी भी न होड़े॥ २२। उन्हों ने प्राप्त नहीं किया है परन्तु चुने हुओं ने प्राप्त से। ईक्टर की कृपा सोर कहाई की देख . जी गिर किया है ग्रीर दूसरे लोग कठोर किये गये है। 🕻। पढ़े उन पर कडाई परन्तु तुम पर की तू उस की नैसा लिखा है कि ईशवर ने उन्हें प्राज के दिन लें कृपा में बना रहे ते। कृपा नहीं ते। तूं भी काट जडता का आत्मा हा आखे जी न देखें और कान हाला जाया। । १३ । और वे भी की यायिक्यास को न मुने दिये है। ए। थ्रीर दाकद कद्यता है उन में न रई तो साटे जायेंगे क्योंकि ईश्वर उन्हें फिर की मेज उन के लिये फन्दा ग्रीर जाल थीर ठीकर साट सकता है। २४। क्योंकि यदि तू उस जलयाई का कारण थीर प्रतिफल हो जाय ॥ १०। उन की कि वृक्ष से जो स्वमाव से जगली है काटा गया थीर स्त्रभाव के विषद्ध अच्छी जलपाई के वृत्त में साटा गया तो कितना खोधक करके ये जा स्वाभाविक ११। ती मै कहता हू क्या उन्हों ने इस लिये डालियां है अपने ही जलपाई के यूच में साटे जायेंगे॥

१४। खीर हे माइया में नहीं चाहता हू कि को तिरने को देतु में श्रन्यदेशियों की त्राण हुआ है तुम इस भेद से श्रनजान रही ऐसा न हो कि श्रपने सेखे युद्धिमान देाख्री सर्चात कि जब सें अन्यदेशियों की सपूर्ण संख्या प्रवेश न करे तय लें। कुछ कुछ इखायेलियों की कठीरता रहेगी॥ २६। थार तब सारा इसायेल त्राम पाद्येगा जैसा लिखा है कि वचानेटारा सियान से श्रावेगा श्रेर श्रधर्मीयन की याकूव से याला करेगा॥ २०। जब में उन के पायी को दूर करुगा तब उन से यही मेरी ग्रोर से नियम होगा ॥ २८। हो युसमाचार के भाव से सुम्हारे कारण वैरो है परन्तु चुन लिये जाने के भाव से दिये जाने से जगतं का मिलाप दुखा ता उन के पितरीं के कारण प्यारे हैं। है । व्योंकि ईश्वर श्रपने बरदानों से थार बुलाइट से कभी पक्रतानेवाला नहीं ॥ ३०। क्यों कि जैसे सुम ने याग्रो ईश्वर की श्राचा लंघन किई परन्तु अभी उन के श्राचा उल्लंघन को देतु से तुम पर दया किई गई है ॥ ३१। तैसे इन्दों ने भो अब खासा लघन किई है कि सुम पर पाई दीको उन्हों में साटा गया है और जलपाई के जो दया किई जाती है उस के देतु से उन पर भी

श्राता उर्होधन में यन्द कर रखा इस लिये कि सभी पर दया करे॥

३३। याचा ईप्रवर के धन थैं।र युद्धि थैं।र ज्ञान की गंभीरता . उस के विचार कैसे खयाद थीर उस के मार्ग कैसे प्रमस्य है ॥ ३४ । क्योंकि परमेश्यर का मन किस ने जाना अध्या उस का मत्री कीन दुष्पा॥ ३५। व्यषया किस ने उस की पविस्ते दिया कीर उस का प्रतिफल उस की दिया जायगा ॥ ३६। व्योकि उस से श्रीर उस के द्वारा थार उस के लिये सब क्छ है . उस का गुकानुवाद स्टबंदा द्वाय . यामीन॥

१२ सी दे भाइयो मे तुम से ईप्रवर की दया के कारता विन्ती करता है कि अपने गरीरा की जीवता खीर पवित्र खार केंद्रर की प्रसद्भता योग्य चलिदान करके चठाला कि यह तुम्हारी मानसिक सेवा है ॥ 👇 । श्रीर इस मसार की रोति पर मत चला करे। परन्तु सुम्हारे मन के नये दोने से तुम्हारी चाल चलन घदली जाय जिस्ते तुम परखा कि ईश्बर की इच्छा वर्षात उत्तम थीर प्रस्तुता याग्य थीर पूरा कार्य्य ववा है ॥ ३ । क्योकि को अनुग्रह मुक्ते दिया गया है उस से म तुम में के दर एक जन से कदता दूं कि की मन रातना उचित है उस से कवा मन न रखे परन्तु ऐसा मन रखे दिन ईफ़र ने एर एक की विज्वास का जी परिमास बांट दिया है उस के ब्रानुसार उस की मृयुद्धि मन दीय ॥ ४ । क्योंकि कैंसा दमे एक देद में यहत प्रा है परन्तु सब प्राों की गक ही काम मदी है ॥ ५ । तैसा हम द्या बहुत, हैं खीष्ट्र में गक देश हैं थीर पृथक करके एक दूसरे के यग हैं। ६। थीर की अनुग्रह इमें दिया गया है जब कि चस की अनुसार भिन्न भिन्न वरदान इमे मिले हैं ते। यदि भविष्यद्वाको का दान दे। तो दम विश्वास के परिमाण के यनुसार दार्ल ॥ ९ । यद्यदा सेवकाई का दान है। तो सेयकाई में लगे रहे. अधवा लो सिखानेटारा हो से शिक्षा में लग्ना रहे . प्रथवा जा

दया किई जाय ॥ ३२ । क्योंकि ईप्यर ने सभी की | टेये से। सीधाई से बांटे . की व्यध्यवता करे से। यव में करे, जी दया करे में। हर्ष में करे।

> ए। प्रेम निष्मपट द्वाय . युराई से घिन करी मलाई में सरी रहा। १०। आसीय प्रेम से एक दूसरे घर मया रखा . परस्पर खादर करने में एक दूसरे से वक चला॥ ११। यव करने में बालसी मत दा . यात्मा में यनुरागी दो . प्रमु की सेवा किया करो ॥ १२ । याशा से यानन्दित हो . क्रेश में स्थिर रही . प्रार्थना में लगे रही ॥ १३ । प्रीयय लेगो। की जो खायब्यक है। उस में उन की सहायता करा . व्यतिचि सेवा की सेष्टा करा ॥ १४ । व्यपने सतानेहारीं के। बाशीय देखें। बाशीय देखें। साय मत देखा ॥ १५ । यानन्द करनेष्टारी के संग यानन्द करी थार रोनेहारी के संग राखा ॥ १६ । एक दूसरे की फ्रीर एक सां मन रखी . इंचा मन मत रखी परन्तु दीनों से स्प्रांति रखा . श्रापने लेखे बुद्धिमान मत दीखो ॥ १९ । किसी से घुराई के यदले युराई मत करा . जा यात सब मनुष्यां के आगे भली दें उन को 'चिन्ता किया करा॥ १८ । यदि दी सके तुम ते। अपनी फ्रोर से सब मनुष्यों के संग मिले रद्ये ॥ १९ । दे प्यारी अपना पलटा मत लेखी परन्तु क्रोध को ठांव देखा क्योंकि लिखा है पलटा लेना मेरा काम है. परमेश्वर ऋदता है में प्रतिफल देकगा ॥ २०। इस लिये यदि तेरा शतु भूखा दे। ता उसे खिला यदि प्यासा है। तो उसे पिला क्योंकि यह करने से तू उस की सिर पर खारा की खंगारी की छेरी लगाविमा॥ २१। वुराई से मत दार सा परन्तु भलाई से बुराई को जीत से ॥

१३ हिंग एक मनुष्य प्रधान अधिकारियों के अधीन होते कोंकि कोई याधिकार नहीं है जो ईग्यर की ग्रोर से न हा पर जो श्रिधकार है से। ईश्वर से ठहराये हुए है।। 🕇 । इस से जा प्रधिकार का बिरोध करता है सा ईश्वर की विधि का सामा करता है थीर सामा करनेहारे श्रपने लिये दगड पायेगे॥ ३। क्योंकि श्रध्यच लोग भले उपरेशक दो से उपदेश में लगा रहे ॥ ८ । जो बांट बिमों से नहीं परन्तु ख़ुरे कामी से उरानेदारे हैं . क्या तु श्रिधिकारी से निडर रहा चाहता है. भला काम कर तो उस से तेरी सराइना दोगी क्योंकि यह तेरी भलाई के लिये ईश्वर का सेवक है। ४। परन्तु ची तू खुरा काम करे ती भय कर क्योंकि घट खड़ू को युषा नहीं बांधता है इस लिये कि वह ईशवर का सेवक अर्थात् कुकर्मी पर क्रोध पत्चाने की दरहकारक है ॥ ५। इस लिये प्रधीन दोना केवल चस क्रीध की कारण नधी परन्तु विवेक के कारण भी श्रवश्य दे॥ ६। इस दितु से कर भी देखी क्यों-कि व ईश्वर के सेवक हैं जो इसी वात में लगे रहते है ॥ 9 । से। सभी की जी जो क्छ देना उचित है से से देखों जिसे कर देनी हो उसे कर देखें। जिसे मद्दूल देना हा उसे मद्दूल देखा जिस से द्या उस का श्रादर करे।॥

८। किसी का कुछ ऋण मत धारी केवल ग्क दूसरे की प्यार करने का ऋगण वर्षों के बादूसरे की प्यार करता है उस ने व्यवस्था पूरी किई है॥ ए। क्योंकि यह कि परस्त्रीग्रमन मत कर नरहिंग मत कर चोरी मत कर कुठी साबी मत दे लालच मत कर थ्रीर कोई टूसरी बाजा यदि द्वाय ता इस वात सब का स्प्रेंच है। १०। प्रेम पडोसी की कुछ दुराई नहीं करता है इस लिये प्रेम करना व्यवस्था की पूरा करना है॥

११। यद इस लिये भी किया चाचिये कि सुम समय की जानते हा कि नींद से इमारे जागने का समय श्रव दुश्रा है क्योंकि जिस समय में इस ने विश्वास किया उस समय से खब दमारा त्राण ग्राधिक निकट है। १२। रात बढ़ गई है ख़ीर दिन निकट क्षाया है इस लिये हम अध्वकार के कामी की उतारके ज्योति की फिलम पहिन ले॥ १३। जैसा दिन की चाहिये तैसा एम शुभ रोति से चले . लीला क्रीडा श्राभेलायों को पूरा करने की चिन्ता मत करो॥ लेखा देशा॥

१८ जी विश्वाम में दुर्खन है उसे श्रापनी भंगति में ने लेखे। पर उस के मत का विचार करने की नहीं ॥ र । एक जन विज्ञास करता है कि मय कुछ खाना उचित है परन्तु जो दुर्व्यल है से मारापात म्हाता है ॥ ३ । जी खाता है में। न स्मानेदारे की सुद्ध न जाने और भा नहीं साता है सा यानेशर की दोषी न ठए-रावे व्योक्ति ईंग्यर ने उस की ग्रुएक किया है।। 🞖 । तु कीन है की पराये मैधक की दीयी उद्दराता है. वह अपने ही स्थामी के आगे खडा होता है अचया शिरता है . परन्तु यद खडा रदेशा क्योंकि र्देग्यर उसे खडा रख सकता है॥ ५। गफ जन एक भय करना हो उस से भय करो जिस का स्रादर करना दिन को दूसरे दिन से यहा जानता है दूसरा जन धर एक दिन की एक सां जानता है . धर एक जन अपने ही मन में निश्चय कर लेखे॥

६। जी दिन की मानता है से प्रमुक्षे लिये मानता है और का दिन का नहीं मानता है सा प्रमु के लिये नहीं मानता है . की खाता है सा प्रभु की िलिये खाता है क्योंकि यह ईश्यर का धन्य मानता है और जो नहीं स्नाता है हा प्रमुक्ते लिये नहीं में अर्थात् तू अपने पड़ोसी की अपने समान प्रेम कर खाता है और ईज्वर का धन्य मानता है। 9। यगोंकि दम में से कोई अपने लिये नहीं जीता है क्षीर कोई अपने लिये नहीं सरता है॥ 🗀 क्योंकि यदि हम जीवे ता प्रभु के लिये जीते हैं खीर यदि मरें तो प्रमु के लिये मरते हैं का यदि हम जीवें अथवा यांद मरं ता प्रमु के हैं ॥ ए। क्योंकि इसी यात के लिये स्त्रीष्ट मरा श्रीर वठा श्रीर फिरके जीला भी कि वह मृतकों थै। जीवतों का भी प्रभु देवि ॥ १०। तू अपने भाई की क्यो दोषी ठएराता है अध्या तू भी खपने भाई की क्यों तुच्छ जानता है क्योंकि इम सब खोष्ट के विचार थासन के थारों राहे होंरी। १९। क्योंकि लिखा है कि परमेक्टर कहता है जा थीं मतवालपन में अथवा व्यक्तिचार थे। लुचयन में में जीता हू ते। मेरे आगे दर एक घुटना मुकेगा बीर टर श्राचा वैर श्री डाइ में न चर्ल ॥ १४। परन्तु प्रमु रक कीम ईप्टार की श्रामे मान सेगी ॥ १२। से योशु खीष्ट को पोंदन सो और श्रीर के लिये उस के इस में से इर सक ईश्वर की स्रापना स्रापना

वाय ॥ १९ । क्योंकि ईश्वर का राज्य खाना पीना तुम भी एक दूसरे की ग्रहण करे। ॥
नहीं है परन्तु धर्म्म छै। भिलाप छै। स्थानिक वो दन वातें। किई गई उन्हें हुट करने की यीशु खोष्ट्र ईश्वर की ष्ययवा दुर्ळाल होता है।

नहीं ठहराता है ॥ २३। परन्तु जो संदेह करता से तुम्हें श्राधिक करके आशा होय ॥ है सा यदि खाय ता दगड के याग्य ठहरा है क्योंकि वा काम विश्वास का नहीं है सा पाप है।

१३। से इस श्रव फिर एक दूसरे की दोषी न ने भी श्रपने ही की प्रस्तृ न किया परन्तु जैसा लिखा ठहरावें परन्तु सुप्त यही ठहराव्यें। कि साई के आगे हैं तेरे निन्दकी की निन्दा की वार्त मुक्त पर आ इस ठेस ख़यवा ठीकर का कारण न रखेंगे॥ १४। पढ़ों॥ ४। क्योंकि वो कुछ आगे लिखा गया से में वानता हूं थार प्रभु पीशु से मुक्ते निञ्चय हुआ है इमारी शिक्षा के लिये लिखा गया कि घीरता के थार कि कोई बस्तु आप से अग्रह नहीं है केवल वो बिस बस्तु की अशुट्ट जानता है उस के लिये वह आशा द्वाय ॥ ५। श्रीर घीरता श्रीर शांति का ईश्वर ब्रशुह है ॥ १५ । यदि तेरे भावन के कारण तेरा तुम्हें खीष्ट योशु के ब्रनुसार ब्रापस में एक सां मन भाई उदास है। ति है तो तू अब प्रेम की रीति से रखने का दान देवे॥ ई। जिस्तें तुम एक चित्त होके नहीं चलता है . जिस के लिये खीष्ट मूखा उस की एक मुंह से हमारे प्रमु योशु खोष्ट के पिता ईश्वर तू अपने भेांवन के द्वारा से नाश मत कर ॥ का गुणानुवाद करी ॥ ७। इस कारण ईश्वर की १६ । में। तुम्हारी भलाई की निन्दा न किई महिमा के लिये जैसा खीष्ट ने तुम्हें ग्रहण किया तैसे

में खोष्ट को सेवा करता है सा ईश्वर को भावता सञ्चाई के लिये खतना किये हुए लेगों का सेवक थार मनुष्यों के यहां भला ठहराया जाता है। १९। हुआ। ए। पर अन्य देशी लोग भी दया के कारण इस लिये इस मिलाप की वाते। सार एक दूसरे के ईश्वर का गुरानुवाद करें बैसा लिखा है इस कारण क्षुधारने की वातों की चेष्टा करें॥ २०। भोवन के में अन्यहेशियों में तेरा धन्य मानूंगा श्रीर तेरे नाम हेतु ईश्वर का काम नाग्र मत कर. सब कुरू शुद्ध की गीतें गार्कगा॥ १०। थीर फिर कहा है है तो है परन्तु दो मनुष्य खाने से ठोकर खिलाता है अन्यदेशिया उस के लेगों के संग आनन्द करी॥ उस के लिये द्वारा है ॥ २१ । अच्छा यह है कि तू ११ । श्रीर फिर हे सब अन्यदेशिया परमेख्वर की न मांच स्ताय न दाख रस पीय न कोई काम करे स्त्ति करे। श्रीर हे सब लोगो उसे सराहा ॥ १२। श्रीर विस से तेरा माई ठेस अथवा ठाकर खाता है फिर यिशेयाह कहता है यिशो का एक मूल होगा थीर श्रन्यदेशियों का प्रधान देने की एक दठेगा उस २२। क्या सुक्ते विश्वास है. उसे ईश्वर के पर अन्यदेशी लोग आशा रखेंगे॥ १३। आशा का स्रागों सपने मन में रख . धन्य वह है कि की बात ईंग्जर तुम्हें बिस्त्रास करने में सर्ळ्य स्रामन्द स्रीर उसे थक्की देख पड़ती है उस में अपने की दायी आंति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा के सामर्थ

१४। हे सेरे माइया में खाप भी तुम्हारे विषय वह विश्वास का काम नहीं करता है. परन्तु को मैं निश्चय वानता हूं कि तुम भी आप ही भलाई से भरपूर था। सारे ज्ञान से परिपूर्ण हा थार एक १५० हमें के बलवन्त हैं उचित है कि में ने तुम्हें चेत दिलाते हुए तुम्हारे पास कहीं कहीं वहुत साहस से के लिखा है यह उस अनुग्रह के सहें खीर अपने ही का प्रसन्न न करें ॥ १। इस में कारस हुआ की ईश्वर ने नुके दिया है ॥ १६। से दर एक तन पड़ोसी की भलाई के लिये उसे इस लिये कि मै अन्यदेशियों के लिये यीशु खीए का सुधारने के निमित्त प्रसन्न करे ॥ ३। क्योंकि खोष्ट्र मेखक हो के ग्रीर ईश्वर के सुसमाचार का याजकीय

पवित्र श्रात्मा से पश्चित्र किया जाके ग्राह्म दीय ॥ १९। से उन बातों में जा ईप्रवर से सम्बन्ध रखती है मुभे खीष्ट्र यीश में बड़ाई करने का हेतु मिलता दे ॥ १८ । क्योंकि जो काम खीष्ट ने मेरे द्वारा से नहीं किये उन में से मैं किसी काम के विषय में बात करने का साइसन कस्या। परन्तु उन कामें। के विषय में कहुगा जी उस ने मेरे द्वारा से ग्रन्थ-देशियो की ग्रधीनता के लिये यचन थी। कर्म से श्रीर चिन्दों श्री श्रद्धत कामी के सामर्श्य में श्रीर र्इण्यर की स्नातमा की शक्ति से किये है। १९। यहाँ सो कि यिष्णलीम थीर चारी स्रोर के देश से लेके दल्लिया देश ली में ने स्त्रीष्ट के सुसमाचार की मृष्यं प्रचार किया है ॥ २०। परन्तु में मुससाचार का इस रीति से सुनाने की चेष्टा करता था अर्थात कि जदां खीष्ट का नाम लिया गया तदां न मुनाक रेसान द्वाकि पराई नेव पर घर बनाक ॥ २१। परन्तु ऐसा धुनाक जैसा लिखा है कि जिन्हें उस का समाचार नहीं कहा गया व देखेंगे फीर जिन्हों ने नहो सुना है वे समसेगे॥

रेरे। इसी हेतु से मैं तुम्हारे पास जाने में घटन वार क्क गया॥ २३। परन्तु ग्रव सुभी इस ग्रीर के देशों मे थीर स्थान नहीं रहा है थीर बहुत घरशा से मुभे तुम्हारे पास स्थाने की लालसा है॥ २४ । इस लिये में जब कभी इस्पानिया देश की जाऊ तब तुम्टारे पास व्यास्त्रा। क्योंकि मै व्याशा रखता टूकि सुम्दारे पास से साते हुए तुम्दे देखू थार जब मे पहिले तुम से कुछ कुछ तृप्त दुष्या दू तब तुम से कुछ दूर उधर पहुंचाया जाक ॥ २४ । परन्तु ग्राभी मे पोंचत्र लोगों की सेवा करने के लिये यिक्श्यलीम को जाता हू॥ २६। आयोकि माजिदोनिया थीर श्राखाया के लोगो की इच्छा हुई कि यिषशलीम फे पवित्र लोगों में जी कगाल है उन की कुछ उदायता

कार्म का किस्ते प्रान्यदेशियों का चढ़ाया जाना मियए कार्य्य पूरा कर चुर्कू थीर उन के लिये इस फल पर कार्प दे चुकू तय तुम्हारे पास सं देशके प्रस्थानिया की जाजगा ॥ २०। प्रीर मे जानता हू कि सुद्धारे पास जब में खांक तब स्त्रीष्ट्र के सुममा-चार की आशीप की भरपूरी है आकता।

> ३०। श्रीर हे भाइया हमारे प्रभु योशु स्त्रीष्ट के कारक श्रीर पवित्र शात्मा के प्रेम के कारक म तुम से विन्ती करता हू कि ईंग्यर से मेरे लिये प्रार्थना करने म मेरे सम परिश्रम करे। । ३१ । कि मै यिदूदिया म के खिद्यामिया से बच्च थीर कि विद्यालाम के लिये की मेरी सेवकाई है सा पवित्र लेगी का भावे॥ ३२। जिस्ते में इंग्यर की इच्छा सं तुम्लारे पास थानन्द से प्राक्त थीर तुम्हारे संग्र विषास कर॥३३। शांति का ईश्वर तुम सभी के स्मा देव . आमीन॥

> १६. में तुम्हारे पाय इम लोगो की यतिन फैंबों की की किकिया में की महली की संवक्षी है सराहता हू ॥ २ । जिम्ते तुम उसे प्रमु में जैसा पवित्र लोगों। के योग्य है वैसा ग्रहरा करी श्रीर जिस किसी वात में उस की तुम से प्रयोजन रीय उस के सदायज देशिया क्योंकि यह भी यहुत लागा की थार मेरी भी उपकारिया। एई है।

३। प्रिस्कीला कार अकूला का का खोष्ट्र यीशु मे मेरे सहकामी हैं नमस्कार ॥ ४ । उन्हों ने मेरे प्राण के लिये प्रपना ही गला धर दिया जिन का केयल मै नहीं परन्तु प्रान्यदेशियो की सारी मण्डलिया भी धन्य मानती है। ५। उन के घर में की मगहली की भी नमस्कार . इपेनित मेरे प्यारे की जी सीप्र के लिये आशिया का परिला फल है नमस्कार ॥ ६। मरियम के। जिस ने हमारे लिये बहुत परिधम किया नमस्कार॥ ९। खन्द्रोनिक ख्रीर यूनिय मेरे कुटुंचें। थीर मेरे संगी वधुया का जा प्रेरिता में प्रसिद्ध है थीर मुक्त से पहिले खीष्ट में हुए घे नमस्कार॥ करें॥ 🖰 । उन की इच्छा पुर्क श्रीर वे उन के ऋग्यी 🕒 । श्रम्पत्तिय प्रभु में मेरे प्यारे कें। नमस्कार॥ भी है व्योक्ति यदि श्रन्यदेशी लोग उन की श्राहिमक ए। उर्व्यान खीष्ट में हमारे सहकर्मी की श्रीर स्तायु बस्तुक्षों में भागों हुए तो उन्हें उचित है कि शारीरिक मेरे प्यारे की नमस्कार ॥ १०। श्रीपीह की जी स्त्रीष्ट बस्तुको में उन की भी सेवा करे॥ १८। से जब में जांचा हुआ है नमस्कार . प्रारस्तदूत के घराने हैं उन्हों की नमस्कार ॥ १२ । त्रुफेना सीर त्रुफेनमा शैतान की शोघ्र तुम्हारे पांथों तले कुचलेगा दमारे को जिन्हें। ने प्रमु में परियम किया नमस्कार प्यारी प्रमु योशु खोष्ट का अनुग्रह तुम्हारे था। होय ॥ परकी को जिस ने प्रमु में खहुत परिश्रम किया २१। तिमीधिय मेरे सहक्रमी का श्रीर लुकिय नसस्कार ॥ १३ । रफ के। तो प्रमु में चुना हुआ है | ख्रा याचान श्री चाचिपातर मेरे कुटुम्बी का तुम चे ख्रीर उस की ख्रा मेरी माता की नमस्कार ॥ १४ । नमस्कार ॥ २२ । मुक्त तर्तिय पत्री के लिखनेटारे का यामृक्तित या फिनेशान था दर्मा था पात्रावा था प्रमु में तुम से नमस्कार ॥ २३ । शायस मेरे ग्रीर हर्नी की पीर उन के मग के भाइये। की नमस्कार । सारी मण्डली के व्यक्तिण्यकारी का तुम से नमस्कार . १५ । फिल्लोगा थे। यूलिया के। थेग नीरिय थे।र दरास्त का के। नगर का भरतारी है थे।र भाई क्रार्त उस की बहिन की शीर उलुम्पा की शीर उन की स्या के सब पवित्र सिगो को नमस्कार ॥ १ई। एक ग्रीष्ट का अनुग्रह तुम सभी के स्या होय. टूसरे की पवित्र तृमा लेके नमस्कार करी . तुम की क्षीष्ट की मण्डलियां की ग्रीर से नमस्कार ॥

१९। हे भाइया में तुम में विन्ती करता हूं कि के। मेगा उस शिका के विषयीत की तुम ने पाई है नाना भांति के विरोध थार ठोकर हालते है उन्हे पेट को नेवा करते है थार चिकनी थार मीठी वाती में मुधे लोगो। के मन की धोखा देते है। १९। तुम्हारे बादापालन का चर्चा सत्र लागा में फैल गया है

के लेगों को नमस्कार ॥ ११ । इरेगिंदयोन मेरे कुटुब में चाहता हूं कि सुम भलाई के लिये बुद्धिमान पर को नमस्कार . नोर्कस के घराने के दो लेगा प्रमु में बुराई के लिये मुघे देग्यो ॥ २० । शांति का ईश्वर

का तुम से नमस्कार ॥ २४ । इमारे प्रभु योजु श्रामीन ॥

२५। बी मेरे सुसमाचार के अनुसार खीर घोशु खीष्ट के विषय के उपदेश के अनुसार अर्थात् उस भेद के प्रकाश के अनुसार तुन्हें स्थिर कर सकता है।। २६। वी भेद सनातन से गुप्त रखा गया घा परन्तु खब देख रखें। श्रीर उन से फिर बाश्रो ॥ १८ । ब्लोकि प्राट किया गया है थै।र सनातन ईश्वर की ग्राज्ञा मेरे लेगा इसारे प्रभु घीगु स्रीष्ट की नहीं परन्तु अपने से भविष्यद्वाकी के पुस्तक के द्वारा सब देशों के लोगों की वसाया गया है कि वे विख्वार रे प्राचा-कारी हा जायें ॥ २९ । उस का अर्थात अद्देत बुद्धि-मान ईश्वर की यीशु खीष्ट के द्वारा से धन्य है। जिस इस हे में तुम्हारे विषय में आनन्द करता हूं परन्तु का गुरुानुबाद सर्व्यदा देवि । आमीन ॥

## करिन्थियों के। पावल प्रेरित की पहिली पन्नी।

है ग्रीर भाई सोस्थिनी॥ २। ईश्वरकी मरुडसी की ग्रीर शांति मिले॥ क्षा करिन्य में है का स्त्रीष्ट योशु में पवित्र क्षिये हुए

१० प्रावल जी ईश्वर की इच्छा से योशु योशु रतिष्ट के नाम की प्रार्थना करते हैं ॥ ३। सुम्हें जीष्ट का युलाया हुआ प्रेरित इसारे पिता ईश्वर कीर प्रसु यीश कीष्ट से अनुग्रह

४। में सदा तुम्हारे विषय मे स्रपने ईश्वर का मीर खुलाये दुग पवित्र लेगा है उन सभी के संग लें। धन्य मानता हूं इस लिये कि ईश्वर का यह अनुग्रह

तुर्स्वे कीष्ट यीशु में दिया गर्या॥ ५५। कि उस में की तुच्छ कर देवेगा॥ २०। ज्ञानयान कर्ष्टा है. तुम दर बात में अर्थात सारे बचन बीर सारे चान साची तुम्हों मे द्रुठ हुई ॥ ७। यहां ले। कि किसी बरदान में तुम्हें घटी नहीं है और तुम हमारे प्रभू योशु खोष्ट के प्रकाश की बाट बेाइते हा ॥ ८ । वह प्रभु योशु खीष्ट के दिन में निर्दीष देशों ॥ ए । ईक्वर विश्वास्याग्य है जिस से तुम इस के पुत्र इमारे प्रभु यीश कीष्ट्र की संगति में बलाये गये।

१०। हे भाइया में तुम से हमारे प्रभु योशु खीष्ट के नाम के कारण विन्ती करता हू कि तुम सब एक ही प्रकार की बात बाला थार तुम्हों में विभेद न द्दीवे परन्तु रक ही मन छै।र रक ही विचार मे चिद्व देख्या ॥ ११। क्योंकि दे मेरे भाइया क्लोई के घराने के लेगों से मुक्त पर तुम्हारे बिषय में प्रगट दुर्व्यलता मनुष्यों से अधिक शक्तिमान है। किया गया है कि तुम्हों में बैर विरोध हैं॥ १२। को ई कि मे पावल को हूकाई कि में अपल्लो का थीर किसी की वर्षातसमा दिया॥ १९। क्योंकि की प्रृं के विषय में बढ़ाई करे॥ ने मुक्ते वर्षातसमा देने की नहीं परन्तु सुसमाचार सुनाने को भेखा पर कथा के ज्ञान के अनुसार नहीं

श्रध्यापक कहां. इस संसार का विवादी कहां : स्वा में धनवान किये गये। है। जैसा खीष्ट्र के विषय की ईशवर ने इस जगत के ज्ञान की मूर्खता न वनाई है ॥ २१ । क्योंकि सब कि ईश्वर के ज्ञान से यू हुन्रा कि जगत ने चान के द्वारा से ईश्वर की न जाना ता ईश्वर की इच्छा हुई कि उपदेश की मूर्खता के द्वारा तुम्दे यन्त लें भी दृढ़ करेगा ग्या कि तुम इमारे से विश्वास करनेहारी की वचावे॥ १२। यिदूदी लेगा ता चिन्द मांगते हैं थै।र युनानी लाग भी चान ढूंढते हैं ॥ २३ । परन्तु इस लोग क्रूश पर मारे गये खीष्ट का उपदेश करते है जो यिट्टोंदेयों की ठीकर का कारण कीर यूनानियों की मूर्यता है। २४। परन्तु उन्हों की हां यिहूदियों की कीर यूनानियों की भी को बुलाये हुए हैं ईश्वर का सामध्ये स्रीर ईश्वर का ज्ञानकर्पा स्वीष्ट है। २५ । अस्रोकि ईश्वर की मूर्खेता मनुष्यों से अधिक ज्ञानवान है श्रीर ईश्वर की

रेई । क्योंकि है भाइया तुम श्रपनी बुलाइट की कीर में यह कहता हू कि तुम सब यू बेलिते है। देखते ही कि न तुम में शरीर के अनुसार बहुत चानवान न बहुत सामर्थी न बहुत कुलीन है। को ई कि मै कैफा का कोई कि मै स्क्रीष्ट का छू॥ २९। परन्तु ईश्वर ने जगत के मूर्यों की चुना है १३। क्या स्त्रीष्ट विभाग किया गया है . क्या पाँवल कि ज्ञानवानी की लॉक्जत करे थ्रीर जगत के दुर्व्यली तुम्बारे लिये क्रूण पर घात किया गया अध्यया क्या की ईश्वर ने चुना है कि शक्तिमाना की लिंडात तुम्हे पावल के नाम से वर्षातसमा दिया गया॥ करे॥ २८ । श्रीर जगत के श्रधमें श्रीर तुच्छें की १४। मैं ईश्वर का धन्य मानता हू कि क्रीस्प छै।र हां उन्हें जो नहीं है ईश्वर ने चुना है कि उन्हें जो गायस को छोड़के में ने तुम में में किसी की बप- हैं लोप करे। रेए। जिस्तें कोई प्रायी ईश्वर के तिसमा नहीं दिया॥ १५ । रेसान ही कि कीई आगे घमगढ़ न करे॥ ३०। उसी से तुम खीष्ट यीशु कदे कि मै ने श्रपने नाम से वर्पातसमा दिया ॥ मे हुए हो जो ईश्वर की श्रीर से हमीं की ज्ञान १६। ग्रीर में ने स्तिफान के घराने को भी वय- श्री धर्म श्री पवित्रता श्री उद्घार हुआ है॥,३१। तिसमा दिया . आरो में नहीं जानता हू कि में ने जिस्तें जैसा लिखा है जो बढाई करे से परमेश्वर

र• हो भाइया में जय तुम्हारे पास आया तब बचन अथवा ज्ञान की उत्तमता जिस्ते ऐसा न हो कि खीष्ट का क्रूब ब्यर्थ ठहरे॥

१८ । क्योंकि क्रूब की कथा उन्हें की नाब होते से तुन्हें ईक्कर की साक्षी सुनाता हुया नहीं स्राया॥ है मूर्वेता है परन्तु इमे जी त्राख पाते हैं ईश्छर का रे। क्योंकि मै ने यही ठहराया कि तुम्हों में स्नीर सामर्थ्य है॥ १९। क्योंकि लिखा है कि मै ज्ञानवाना किसी वात की न जानूं केवल योगु कीए की हा के चान को नाम कवार स्त्रीर खुद्धिमानों की खुद्धि क्रूम पर मारे गये खीष्ट की ॥ ३। स्रीर मे दुर्ख्यलता

श्रीर भय के साथ श्रीर बहुत कांपता हुआ तुम्हारे यहां रहा ॥ ४ । श्रीर मेरा बचन श्रीर मेरा उपदेश मनुष्यों के सान की मनानवाली बातों से नहीं परन्तु श्रात्मा श्रीर सामर्थ्य के प्रमाख से था ॥ ५ । किस्ते तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के सान पर नहीं परन्तु ईश्वर के सामर्थ्य पर होंग्रे ॥

६ । तेमो इम सिंह लोगों में चान सुनाते हैं पर इस संसार का अध्या इस समार के लाप दानेदारे प्रधानों का सान नहीं ॥ 9 । परन्तु एम एक भेद में ईश्वर का ग्राप्त चान जिमे ईश्वर ने सनातन से इमारी महिमा के लिये ठहराया सुनाते हैं ॥ 🕻। जिसे इस संसार के प्रधानों में से किसी ने न जाना क्योंकि को वे उसे कानते तो तेजीनय प्रमु की क्र्य पर घात न करते ॥ ए । परन्तु जैसा लिखा है जी ष्पांख ने नहीं देखा थीर कान ने नहीं भुना है थीर क्षा मनुष्य के दृदय में नदी समाया दे यही है का ईंग्वर ने उन के लिये की उसे प्यार करते है 'तैयार किया है ॥ १०। परन्तु ईरवर ने उसे अपने आस्मा से इमें पर प्रगट किया है क्योंकि श्रात्मा सब बार्त दा ईश्वर की ग्रामीर वार्त भी जांचता है। ,१९। अभोजि मनुष्यीं में से कीन है जो मनुष्य की थात जानता है केयल मनुष्य का श्रात्मा जो उस मे दै . यैंचे दी ईप्रवर की वार्त भी कोई नहीं जानता दै केवल ईप्रवर का खात्मा ॥ १२ । परन्तु इम ने ससार का बात्मा नहीं पाया है परन्तु यह बात्मा ज़ो क्षेत्रवर की खोर से है इस लिये कि हम वह वाते जान जो ईश्वर ने इमे दिई हैं। १३। जो इम मनुष्यों के चान की विखाई दुई वातों में नहीं परन्तु पवित्र ग्रात्मा की विखाई हुई वासी में ग्रात्मिक व्यात यात्मिक वातों से मिला मिलाकी सुनाते हैं। १४। प्ररन्तु प्रांखिक मनुष्य ईश्वर के श्वारमा की यात ग्रहण नही करता है क्योंकि से उस के लेखे मूर्यता है और यह उन्हें नहीं जान सकता है कोंकि उन का यिचार प्रास्मिक रीति वे किया जाता है। १५। व्यात्मिक जन सव क्षुक्र विचार करता है परन् यह बाप किसी से विचार नहीं किया जाता है।

भीर भय के साथ भीर बहुत कांपता हुआ तुम्हारे। है की उसे सिकाबे, परन्तु हम की स्वीष्ट का

सार्यों में तुम से जैसा खारिमक लोगों से तैसा नहीं बात कर सका परन्तु जैसा शारीरिक लोगों से हों जैसा उन्हों से जो खीष्ट में बालक हैं ॥ १। में ने तुम्हें दूध पिलाया खन्न न खिलाया क्योंकि तुम तब लो नहीं, खा सकते ये बरन खब लों भी नहीं खा सकते हो क्योंकि खब लो शारीरिक हो ॥ ३। क्योंकि जब कि तुम्हों में डाह खीर, बैर भीर बिरोध हैं तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो थीर मनुष्य की रोति पर नहीं चलते हो ॥ ४। क्योंकि जब एक कहता है में पायल का हू खीर दूसरा में अपली का हू तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो ॥

५। तो पायल कीन है श्रीर अपद्वी कीन है. केवल सेवक लेगा जिन के द्वारा जैसा प्रभु ने हर एक की दिया तैसा तुम ने विकास किया ॥ ६। में ने लगाया अपद्वी ने सींचा परन्तु ईश्वर ने बठाया॥ ९। से न तो लगानेहारा कुछ है श्रीर न सीचनेहारा परन्तु ईश्वर जो बठानेहारा है॥ ६। लगानेहारा खोर सीचनेहारा दोना एक हे परन्तु हर एक जन अपने ही परिषम के अनुसार अपनी ही बान पायेगा॥ ९। क्योंकि हम ईश्वर के सहकामी हैं. तुम ईश्वर की खेती ईश्वर की रचना है॥

ना-ईश्कर की खोर से है इस लिये कि हम बह याते नि ईश्कर की खनुग्रह के खनुसर जो मुभे नि को ईश्कर ने हमें दिई हैं। १३। जो हम दिया गया में ने जानयान भवई की नाई नेव डाली मनुत्यों के जान की सिखाई हुई वातों में नहीं परन्तु प्राधित्र खात्मा की सिखाई हुई वातों में खात्मिक वाते खात्मिक वातों से मिला मिलाके सुनाते हैं। १४। प्रत्नु प्राधिक मनुष्य ईश्कर के खात्मा की वाते ग्रहण नहीं करता है ख्यांकि वे उस के लेखे मुर्यता है खीर वह उन्हें नहीं जान सकता है क्योंकि वे उस के लेखे मुर्यता है खीर वह उन्हें नहीं जान सकता है क्योंकि वे उस के लेखे पर सेना वा क्या वा बहुमूल्य पत्थर वा काठ वा उन का विचार ब्यात्मिक वीति से क्या जाता है। १३। परन्तु पि कोई इस नेव पर सेना वा क्या वा बहुमूल्य पत्थर वा काठ वा वास वा क्या वा बहुमूल्य पत्थर वा काम भी प्रगट हो जाया। क्योंकि वही दिन उसे प्रगट करेगा वह खाप किसी से विचार नहीं किया जाता है। इस लिये कि ब्याग सहित प्रकाश होता है खीर हर स्क का काम कैसी है से वह खागा परखेगी। १४।

वद मलूरी पाविता ॥ १५। यदि किसी का काम जल जाय ते। उसे टूटी लगेगी परन्तु वह श्राप बचेगा पर रेसा जैसा स्नाग के बीच से दोके कोई बचे॥

१६ । क्या तुम् नही जानते हो कि तुम ईण्टर के मोरदर दे। कार देश्वर का बातमा तुम में वसता है॥ १९। यदि कोई मनुष्य ईश्वर के मन्दिर की नाश करे तो ईश्वर उस की नाश करेगा क्योंकि ईश्वर का मन्दिर पवित्र दै स्नार वह मन्दिर तुम दे। ॥

१८। कोई खपने की इस न देवे . यदि कोई इस संसार में प्रापने की तुम्हों में जानी समभे सा मुखं बने जिस्ते चानी देा जाय ॥ १९ । क्योंकि इस जात का चान ईखर के यहां मुख्ता है क्योंकि लिखा है वह चानिया को उन की चतुराई में पकड़ने-द्वारा दे ॥ २०। कीर किर परमेश्वर ज्ञानिया की चिन्तारं जानता दै कि वे व्यर्थ हैं।। २१। से मनुष्यों के विषय में कोई घमगड न करे को कि सव कुछ तुम्दारा है ॥ २२। क्या पायल वया प्रपत्नी क्या क्रीका क्या जगत का जीवन क्या मरण क्या वर्तमान क्या भविष्य सव कुछ तुम्टारा दे ॥ २३ । थीर तुम खीष्ट के दे थीर खीष्ट ईश्वर का दै॥

8. यां ही मनुष्य इसे खीष्ट के सेयक श्रीर ईश्वर के भेदी के मंडारी करके जाने ॥ २ । फिर भंडारियों में लोग यह चाहते हैं कि मनुष्य विश्वास योग्य पाया जाय॥ ३। परन्तु मेरे लेखे यांत क्षेटी वात चै कि मेरा विचार सुम्हों से प्राथवा मनुष्य के न्याय से किया जाय दो म थापना विचार भी नहीं करता हू ॥ 🞖 । क्योंकि मेरे जानते में कुछ मुक्त से नहीं दुखा परन्तु इस से में निर्दीय नहीं ठहरा हू पर मेरा बिचार खरनेहारा प्रभु है। ५। से जब लें प्रभुन क्या वे समय के श्रागे किसी वात का विचार मत करे। . यही ते। याधकार की ग्राप्त खार्ते ज्योति में दिखावेगा श्रीर ष्ट्रदयों के परामग्रीं की प्रगट करेगा और तब ईश्वर की ख्रीर से हर एक की सराहना दें। गी।

६। इन वातें। की चे साहयो तुम्हारे कारण में।

यदि किसी का काम तो उस ने बनाया है ठहरे ते। ने अपने यर और अपहो पर हृष्टान्त सा लगाया है इस लिये कि दमें में तुम यह सीक्षी कि की लिखा एया है उस से श्रीधक क्या मन न रखी जिस्ते सुम ग्का दूसरे के पद में बीर मनुष्य के विक्ष फूल न जायो ॥ ९ । क्योंकि कीन तुमें भिन्न करता है . और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया है. थीर यदि हूने टूसरे से पाया है तो यदी ऐसा घमंड करता है कि माना दूसरे से नहीं पाया ॥ ६। तुम तो तृप दी चुके तुम धनी दी चुके तुम ने इसारे विना राज्य किया है हां से चाहता है कि तुम राज्य करते जिस्ते छम भी तुम्हारे छंग राज्य करे॥ ए। क्योंकि में ममकता हूँ कि ईफ्टर ने सय के चीके इम प्रेरिती की जैसे मृत्यु के लिये उद्दराये दुश्रों की प्रत्यन दिखाया है क्योंकि दम नगत की दां दूतीं भार मनुष्यों के बागे लीला के रेंसे धने दें॥ १० । इस खीष्ट के कारण मूर्ख हैं पर तुस सीष्ट में युद्धिमोन हो . ६म दुर्व्यल है पर तुम यलयना हो . तुम मर्थ्यादिक है। पर हम निरादर है ॥ ११। इम घड़ी ली इस भूखे थार प्यासे भार नारे भी रहते हैं बीर घुने मारे जाते थीर डांवाडील रहते हैं बीर व्यपने ही डाधों से कमाने में परिश्रम करते हैं। १२। इस अपमान किये जाने पर आशीय देते हैं सताये जाने पर सद लेते दे निनिदत दोने पर विन्ती करते हैं। १३। इस यय ली जगत का कुड़ा ही सव यस्तुओं की ख़रचन के ऐसे वने हैं॥ 🖟

१४। में यद बातें सुम्दें लड़िजत करने की नहीं लिखता हूं परन्तु श्रापने प्यारे वालकों की नाई तुम्हें चिताता हू॥ १५। व्योकि सुन्दें स्त्रीष्ट से यदि दस सहस्र शिक्षक हो ताभी यहत पिता नहीं है क्योंकि खोष्ट योशु में सुसमाचार के द्वारा तुम मेरे ही पुत्र दो ॥ १६ । से। में तुम से विन्ती करता हू तुम मेरी सी चाल चला ॥ १९। इस देतु से में ने तिमाधिय को जो प्रमु में मेरा प्यारा श्रीर विज्यास्योज्य पुत्र है तुम्दारे पास भेजा है खेर खोष्ट मे जा मेरे मार्रा है उन्दे घट जैसा में सर्क्यंत्र हर एक सहली में उपदेश करता हू तैया तुम्दें चेत दिलावगा ॥ १८। कितने लाग फूल गये दें माना कि मे तुम्हारे पास नही मनुष्य पापी द्वाते दें, 8। तो खद्य बद्ध ऐसा पाप करके दोपी छी जाए तब चादे कीई बस्तु दी जी एस ने जूट या पाधेर करके या धरोहर वा पड़ी पाई हो, ५। चाई कीई बस्तु क्यों न दें। जिस के विषय में उस ने भूठी किरिया खाई दी तो बट एस को पूरा करके भीर पांचर्या भाग बठाकर भर दें जिस दिन बद्ध दोपी ठटरें उसी दिन बद्ध उस बस्तु की उस के स्थामी की दें॥ ६। धीर बद्ध बद्दावा के लिये प्रपना दोपबाल भी ले बार ब्रांच्या के लिये प्रपना दोपबाल करके याजक के पास ले ब्राए बद्ध उत्तने दी दाम का ही जितना याजक उद्धरण ॥ ७। धीर ,याजक उस के लिये बद्धावा के साम्द्रने प्रायोग्वत्त करे थीर जी कीई ब्राम करके बट दोपी है। गया दीना बट प्रमा किया जाएगा ॥

(माति भाति के यसिदाना की विधि)

- ६। फिर यदे। या ने सूचा में कदा, ९। छाइन श्रीर उस की पुत्रों की प्राचा देकर यह कह कि द्दीमयान की व्यवन्या यह दे, वर्षात् दे। मर्वान दंधन के कपर रात भर भार ला घेटी पर पड़ा रहे ज़ीर विदी की याग विदी पर चनती रहे॥ १०। ग्रीर याजक प्रवंते मनी के वस्त्र ग्रीर प्रपते तन पर यपनी सनी की डांधियां पष्टिनकर देशमञ्जल की राख़ की पाग के भस्म करने से घेटी पर रष्ट जाए वसे वठाकर येदी के पाम रक्खे॥ ११। तय यद षापने ये वस्त्र उतारकर दूसरे वस्त्र परिनकर राख का कायनी से वादर किसी गुद्ध स्थान पर से साए॥ १२। यौर घेदी की ग्राग घेदी पर जलती रहे यह युभने न पाए थार भार भार का याजक उस पर सकडी जलाकर उस पर हामयलि के टुकडी की मजाकर धर दे थार उम के कवर मेलवालिया की चरत्रो की जलाण॥ १३। घेदी पर ग्राग लगातार वालती रदे बद कमी बुक्तने न पाण॥

98 । अनुवाल की व्यवस्था यह है कि हाइन के पुत्र उस की यदीवा के साम्द्रने घेटी के आगी समीप ले आगं॥ 99 । श्रीर वह अनुवाल के तेल किले हुए मैंदे में से मुट्टी भर और उस पर का सारा

लोखान उठाकर श्रम्मखाल के स्मरक दिलानेहारे इस
भाग को यहावा के लिये मुखदायक भुगंध करके
विदी पर जलार ॥ १६ । खीर उस में से जो खचा
रहे उसे हाइन श्रीर उस के पुत्र खाएं वह विना
खमीर पांचत्र स्थान में खाया जाए खर्थात् वे मिलापवाले तंब्र के खांगन में उसे खाए ॥ १०। वह खमीर
के साथ प्रकाया न जाए क्योंकि में ने श्रपने ह्यों
में से उस को उन का निज भाग दोने के लिये उन्हें
दिया है सो जैसा पापवाल श्रीर दोपवाल प्रमपांचत्र हैं वंसा हो वह भी है ॥ १८ । हाइन के वंश
में के सब पुष्प उस में से खा सकते हैं तुम्हारी
पीठ़ी पीठ़ी में प्रहावा के ह्यों में से यह उन का
हक सदा लो बना रहे जो कोई उन ह्यों को हूर
वह पांचत्र ठहरे॥

१९। फिर यहावा ने मूसा से कहा, २०। जिस दिन हा कन स्रोमीयक्त हो। उस दिन वह स्रापने पुत्री समेत यहावा की। यह चढ़ावा चढ़ाए स्राप्रात् रथा का। दसवा भाग मैदा नित्य स्नुवाल करके चढाए ,उस में से आधा तो। भार की। स्रोर स्राधा सांभ की। चढाए ॥ २९। वह तथे, पर तेल की साध प्रकाया जाए जब वह तेल से तर ही। जाए तब उसे ले साना इस स्नुवाल को पको हुए हुक है यहावा के लिये, मुखदायक सुगन्ध करके चढाना ॥ २२। स्रोर उस के पुत्रों में से जो। उस के याजकपद पर स्रोभ-पिक्त होगा वह भी उसे चढावा करे यह सदा की विशेष है कि वह यहावा के लिये संवर्ध जलाया जाए॥ २३। वरन याजक के सब स्नुवाल संपूर्ण, जलाये जाएं व खाये न जाएं॥

्यार उस के पुत्रों से यह कहा, न्या । हादन श्वीर उस के पुत्रों से यह कहा कि पापवाल की व्यवस्था यह है अर्थात् निस स्थान में द्वेमविलपणु व्यक्ति किया जाएगा उसी में पापवालपणु भी यद्दीवा के सास्टने बलि किया, नाए वह परमणिवत्र है। न्हें। श्वीर नी यानक पापविल, का सकानेहारा है। से। उसे खार वह पवित्र स्थान में अर्थात् वह मिलापवाले तंबू के श्वांगन में खाया नार ॥ २०। नी कुक उस की मांस से कू नार वह प्रवित्र, ठदरे श्रानेवाला है। १९। घरम्तु जी प्रमु की इच्छा द्वीय ता में श्रीघ्र तुम्हारे पास धालंगा थीर उन पूले हुए लागों का वचन नहीं परन्तु सामध्ये व्रक लेंडगा ॥ २०। क्योंकि रेंग्यर का राज्य खबन में नहीं परनु सामर्थ्य में हैं॥ २१। तुम क्या चाहते हो . मैं कही सेके प्रधवा प्रेम से थीर नमता के खात्मा से सुम्हारे पाम श्रादं भ

पूर्व सर्व्यत्र मुनने में खाता है कि तुम्हा में व्यभिचार है छै।र ऐसा व्यभि-चार कि उस का चर्चा देखपुत्रकों में भी नहीं दोता है कि कोई मनुष्य अपने पिता की स्त्री से विवाह करे ॥ २ । श्रीर तुम फूल गये हो यह नहीं कि जीक किया जिस्ते यह काम करनेहारा सुम्हारे बीच में से निकाला जाता ॥ ३। में ती अरीर में दूर परन्तु श्रात्मा में सावात देखे जिस में यह काम इस रीति में किया है उस का बिसार दौरा साम्रांत में कर चुका है। है। कि इसारे प्रभु योश की जास चे बब तुम और मेरा कात्मा हमारे प्रभु घोशु खोष्ट के सामकर सहित क्कट्टे हुक है। ५। तब ऐसा जन शरीर के विनाश के लिये शैतान का सेांपा जाय जिस्ते व्यातमा प्रभु यीश के दिन में त्रावा पाये॥ - ६। तुम्हारा धमगड करना यन्त्रा नहीं है . क्या तुम नहीं जानते हो कि घोडा सा समीर सारे पिएड की खमीर कर डासता है। 9। से प्राना खमीर सब का सब निकालों कि जैसे तुम श्रह्मीरी दो तैमे नया पिगर्ड द्वाय्रा क्योंकि हमारा निस्तार पर्छ का मेम्रा अर्थात खीष्ट्र इसारे लिये व्यक्ति दिया गया है।। । से। इस पर्व्य की न ती पुराने समीर से थ्रीर न वुराई थ्री ट्ष्टता के खमीर से परन्तु सीधाई श्री सञ्चार्ड के श्रवमीरी भाव से रखें।

ए। में ने तुम्दारे पास पत्री में लिखा कि ध्यभिचारिया की संग्राति मत करे।। १०। यह नही कि सुम इस जगत के व्यक्तिचारियों वा सामियों वा रपद्वियों या मूर्तिपूसकों की सर्ख्या संगति न करे। नहीं तो तुम्दें जगत में से निकल खाना अधाय

यदि कोई जो भाई कहसाता है व्यभिचारी वा लोभी वा मूर्तिपूजक वा निन्दक वा मदाय वा उपद्रवी द्वाप ता उस की स्माति मत करी घरन ऐसे मनुष्य के संग खाओं भी नहीं। १२। क्यों कि सुभे याष्ट्रयासें का विचार करने से का काम . क्या तुम भीतरवाली का विचार नहीं करते हो ॥ ९३। पर बाहरवालें का विचार ईख्द करता है . फिर उस क्कार्मी की श्रपने में से निकाल देश्री॥

ई निम में से जी किसी जन की दूसरे से विवाद दीय में क्या उसे अधिर्मियों के खारी नालिश करने का साहस होता है खीर पवित्र लोगों के स्नागे नही ॥ रे। ध्या तुम नही जानते हो कि पवित्र लोग जगत का विचार करेंगे बीर यदि बगत का विचार तुम से किया बाता है ता चया तुम सब से क्वाटी वासों का निर्मय करने के खये। य हो ॥ ३ । क्या तुम नहीं जानते हो कि सांसारिक वार्त पीड़े रहे इम ता स्वर्गदृती ही का विचार करेंगे ॥ 🞖 । सा यदि तुम्हें संसारिक वातें। का निर्णय करना द्याय तो जो मरहती में कुछ नहीं गिने जाते हैं उन्हीं की बैठाखी ॥ ५ । में तुम्हारी लज्जा निमित्त कदता हू. ब्या ऐसा वै कि तुम्दी मे रक भी जानी नहीं है जो खपने भाइया के बीच में विचार कर सकेगा॥ ई। परन्तु भाई भाई पर नालिश करता दै थीर दोई श्रविश्वादिया के सारी भी ॥ ७ । से। सुम्हो में निश्चय दोप हुन्ना है कि तुम्दों में श्रापस में विवाद दोते हैं . क्यों नहीं घरन श्रन्याय सहते है। . क्यों नहीं वरन ठगाई सहते हो ॥ 🗗 । परन्तु तुम खन्याय करते खीर ठगते हो दां भाइया से भी यद करते दे। । ए। वया तुम नहीं जानते है। कि ग्रान्यायी लोग ईश्वर के राज्य के व्यधिकारी न देशो॥

१०। धोखा मत-खाखा . न व्याभचारी न मूर्ति-पूजक न परस्त्रीगामी न शुद्धदे न पुरुपगामी न चार न साभी न मदाप न निन्द का न उपद्रवी लोगा ईश्वर को राज्य के खाँधकारी द्यांगे॥ ११। ख्रीर तुम में से कितने द्याता ॥ ११। से। मे ने तुम्टारे पास यही लिखा कि | लाग ऐसे ये परन्तु तुम ने अपने की धोया परन्तु तुम द्यारे ईक्टर के खात्मा से धर्मी ठटराये गये ॥ , १२। सब क्रुक मेरे लिये चाँचत है परन्तु सब क्षुक लाभ का नहीं है . यद क्षुक्र मेरे लिये उचित ष्ट्रें परन्तु में किसी बात के अधीन नहीं टीगा। १३। भोजन पेट के लिये और पेट भोजन के लिये है परन्तु ईप्रवर इस का और उस का दोनों का सप करेगा . पर देष्ट व्यक्तिचार के लिये नहीं है परन्तु प्रमु के लिये थीर प्रमु देद के लिये है ॥ १४ । थीर ईप्रवर ने खपने सामर्थ्य से प्रभु की जिला उठाया खीर दमें भी जिला उठावेगा ॥ १४ । वया शुम नहीं जानते दे। कि तुम्हारे देह खोष्ट्र के या है . सा वया में खीष्ट्र के जा। से करके उन्हें घेश्या के जा बनाज . रेसा न देा ॥ १६ । यथा तुम नदो जानते दी कि जी येथ्या से मिल जाता है से। एक देद चाता चै क्योंकि कदा चै व दोनों एक तन देशों। १७। परन्तु जो प्रभु से मिल जाता है से। एक यात्मा होता है ॥ १८ । व्यभिचार से घचे रहा . दर एक पाप की मनुष्य करता है देह के बादर है परन्तु व्यक्तिचार करनेदारा अपने ही देद के विक्र पाप करता है। १९। क्या तुम नही जानते है। कि पवित्र प्रात्मा जो तुम मे है जो तुम्हे ईश्वर की श्रीर से मिला है तुम्हारा देह उसी पवित्र श्रात्मा का मन्दिर है थीर तुम अपने नहीं दे। ॥ २०। क्योंकि तुम दाम देके माल लिये गये दी सा प्रापने देह मे थीर अपने आत्मा में जो ईण्डर की धे ईण्डर की संधिमा प्रगट करे। ॥

9. जो याते तुम ने मेरे पास लिखीं उन के विषय में में कहता हू मनुष्य के लिये अच्छा है कि स्त्री की न कूबे॥ २। परन्तु व्यभिचार क्रम्मी के कारख हर एक मनुष्य का अपनी धी स्त्री द्वीय थीर दर एक स्त्री की खपना दी स्वामी दीय ॥ ३ । पुरुष प्रापनी स्त्री से जी स्त्रेष्ट डाँचत है वे। किया करे श्रीर घैंचे छी स्त्री भी अपने स्थामी 🗅 से॥ 🞖 । स्त्री की थापने देष्ट पर अधिकार नधी पर उस को स्वामी की। श्राधिकार है श्रीर वैसे ही पुस्य

पाँचत्र किये अये परन्तु तुम प्रभु यीशु के नाम से फीर | की भी अपने केंद्र पर अधिकार नदीं पर उम की स्त्री की अधिकार है। ५। तुम एक दूमरे से मत यालग रहा केवल तुम्हें उपवास थ्री प्रार्थना के लिये श्रवकाश मिलने के कार्य का दोनों की सम्मति ये तुम क्षुक्र दिन व्यक्षा रहाता रहा क्रीर किर रफट्टे दे। जिम्ले शैतान तुम्हारे अर्थधम के कारक तुम्हारी परीका न करे॥ ६। परन्तु मे का यह कहता हू तो अनुमति देता है याचा नहीं करता है ॥ ७। में तो चाइता हू कि मुख मनुष्य गेसे द्वीये जैसा मे क्षाप की हू परन्तु कर कक ने देश्वर की कीर से प्रपना अपना घरदान पाया है किसी ने इस प्रकार का किसी ने उस प्रकार का ॥ 🗀 । पर में यायिया-घितों से चीर विधवायी से कप्ता द कि यदि व जैया में ह तैये रहे तो उन के लिये प्रच्छा है ॥ ए। परन्तु जो व श्रस्यमी होर्व ता विवाह कर कोकि विवाद करना जलते रहने से शक्का है॥ १०। विवा-दिती की मै नहीं परन्तु प्रभु जान्ना देता दे कि स्त्री ष्यपने स्यामी से याता न देशया १९। पर की घट पाता भी देश्य तेर खरियवादिता रहे ख्रथवा अपने स्वामी र्समिल जाय - चीर पुरुष प्रयनी स्त्री की न त्यागी॥ १२। दूसरी से प्रभुं नहीं परन्तु मे कदता हूं यदि किसी भाई का व्यविद्यासिनी स्त्री द्वाय सार वह स्त्री उस के स्रारहने की प्रसन्न दीय ती बद उसे न त्यागे ॥ १३ । श्रीर जिस स्त्री की प्रविश्वासी स्यामी देव और यह स्यामी उस के संग रहने की प्रसम् द्वीय यद उसे न त्यागे ॥ १४ । क्योंकि यद क्रांयक्याची पुरुष खपनी स्त्री के कारण पाँचत्र किया गया है खीर वह खाँबध्वासिनी स्त्री खपने स्वामी के कारण पवित्र किई गई है नहीं ता तुम्हारे लड़के श्रशुद्ध दोते पर अब तो वे पवित्र हैं ॥ १५ । परन्तु जा यह खाँयज्याची जन ग्रलग देशता है ते। ग्रलग द्याय . गेसी दशा में भाई श्राच्या व्यक्ति वधा हुला नहीं है. परन्तु ईश्वर ने इमे मिलाप के लिये युलाया है। १६। कोकि हे स्त्री तू वया जानती है कि तू प्रपने स्थामी की यचायेगी कि नहीं प्रश्रवा दे पुरुष तू क्या जानता है कि सू श्रपनी स्त्री की वचावेगा कि नहीं ॥ १९। प्रत्सु जैसा ईंग्लर ने छर सक की बांट

दिया है जैसा प्रभुने हर एक की खुलाया है तैसा ही वह चले . श्रीर में सब मर्व्डिलयों में यूं ही खाजा देता हू । १८। कोई खतना किया दुखा युलाया गया है। तो खतनां हीन सान बने . कोई खतना-ष्टीन वुलाया गया दे। तो खतना न किया जाय॥ १९। खतना कुछ नहीं है श्रीर खतनाहीन होना क्छ नदीं है परन्तु ईश्वर की आजाओं का पालन करना सार है ॥ २०। हर एक जन जिस दशा मे वुलाया गया उसी में रहे॥ ११। क्या तूदास ही करके बुलाया गया . चिन्ता मत कर पर यदि तेरा चहार हो भी सकता है तो बरन उस की भीग कर॥ २२। क्योंकि जो दास प्रभु मे वुलाया गया है से प्रमुका निर्वध किया हुया है थीर वैसे ही निर्वध जी बुलाया गया है से खीष्ट का दास है ॥ २३। तुम दाम देकी मोल लिये गये दा . मनुष्या के दास मत बना॥ २४। हे भाइया हर एक जन जिस दशा में वुलाया गया ईश्वर के स्नागे उसी में बना रहे। भ् २५। कुवारिया के विषय में प्रभु की कोई खादा मुंभे नहीं मिली है परन्तु जैसा प्रमुने मुक्त पर दया किई है कि मै विक्वास्याग्य दोक तैसा मै परासर्थ देता हू॥ १६। से। में विचार करता हू कि बर्त-मान क्रीय के कारण यही घटका है अर्थात् मनुष्य की वैसे ही रहना अल्का है।। २०। वया तुस्त्री के स्थाबधाईं. इटने का यव मत कर. क्या तू स्त्री से हूटा है. स्त्री की इच्छा मत कर ॥ २८ । ताभी जी तू विवाद करे तो तुमी पाप नहीं दुधा कीर यदि कुंवारी विवाद करें ता उसे पाप नहीं हुआ पर रेसी की शरीर मे क्लेश होता . परन्त में सुम पर भार नहीं देता हू ॥

रेट १ हे भाइयों में यह कहता हूं कि खब तो समय कंक्षेप किया गया है इस लिये कि जिन्हें स्त्रिया है सो ऐसे होंग्रे जैसे जन्हें स्त्रियां नहीं ॥ ३० । और रोनेहारे भी ऐसे हों जैसे जनहीं रोते 'और यानन्द करनेहारे ऐसे हों जैसे खानन्द नहीं करते और मोल लेनेहारे ऐसे हों जैसे जानन्द नहीं करते और सेल लेनेहारे ऐसे हों जैसे खानन्द नहीं करते और इस संसार के भीगा करनेहारे ऐसे हों जैसे खातभाग नहीं करते खेगेकि इस ससार का क्या खीतता जाता है।

- ३२। में चाइता हू कि तुम्हे चिन्तान हो . अविवाहित पुनव प्रभुकी वासी की चिन्सा करता है कि प्रमुकों क्योकर प्रसन्न करे॥ ३३। परन्तु विवादित पुरुष संसार की बातों की चिन्ता करता है कि अपनो स्त्री को क्योंकर प्रसन्न करे॥ ३४। जीक श्रीर कुंवारी में भी भेद है. श्रविवाहिता नारी प्रभु की बातों की चिन्ता करती है कि बह देह और बात्मा में भी पवित्र द्वावे परन्तु विवाहिता नारी संसार की बाता की चिन्ता करती है कि श्रपने स्वामी को क्योंकर प्रसन्न करे॥ ३५। पर मै यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिये कहता हू अर्थात् मै जो तुम पर फदा डालू इस लिये नहीं परन्तु तुम्हारे शुभचाल चलने श्रीर दुचित्त न द्वाके प्रभु में लें।लीन रद्दने के लिये कहता हू ॥ ३६ । परन्तु यदि कोर्ड सममे कि में अपनी कन्या से अधुभ काम करता हू की वह स्यानी देा श्रीर ऐसा होना खबरय है तो यह जो चाहता है से। करे उसे पाप नहीं है . वे बिवाद करे॥ ३७। पर जी मन में दूढ़ रहता है थीर उस की स्रावक्यक नहीं पर स्नपनी इच्छा की विषय में श्राधिकार है श्रीर यह बात श्रपने मन मे ठहराई है कि अपनी कन्या की रखे वह अच्छा करता है ॥ ३८ । इस लिये जी बिवाइ देता है से अच्छा करता है और जा विवाह नहीं देता है से भी श्रीर शच्छा करता है।

रेए। स्त्री जब लों उस का स्वामी जीता रहे तब लें। व्यवस्था से बधी है परन्तु यदि उस का स्वामी मर जाय तो वह निर्वन्ध है कि जिस से चाहे उस से ब्याही जाय . पर कोवल प्रभु में ॥ ४०। परन्तु जो वह वैसी हो रहे तो मेरे बिचार में श्रीर मी धन्य है श्रीर में समसता हू कि ईश्वर का श्रात्मा मुक्त में भी है ॥

टे म्रतां के आगे बाल किई हुई बस्तुओं के विषय में में कहता हूं

सेनेहारे ऐसे दें। जैसे नहीं रखते ॥ ३१। श्रीर इस इम जानते हैं कि हम सभी की जान है जान संसार के भाग करनेहारे ऐसे दें। श्री श्रीतभाग नहीं फुलाता है परन्तु प्रेम सुधारता है ॥ २। यदि की ई करते क्योंकि इस ससार का इप बीतता जाता है॥ सममे कि मै कुछ जानता हू तो जैसा जानना उचित

र्इश्वर से जाना जाता है॥

यद्यपि क्या आकाश में क्या पृथियो पर कितने हैं ना ईक्वर कहलाते हैं जैसा वहुत से देव थार बहुत श्रीर इस इस के द्वारा से है।

श्रव से। मूर्ति जानके मूर्तिके श्रागे बांस किई दुई बस्तु मानको उस बस्तु को खाते है ख़ौर उन का मन दुर्ध्वल

रें। परन्तु में इन वाती में से कोई वार्त काम नहीं हूं. क्या में ने इमारे प्रभु पीषु कीष्ट को नहीं देखा है. क्या तुम प्रभु में मेरे लिखी कि मेरे विषय में यूं ही किया जाय क्यों कि

है तैया श्रव को बुक नही जानता है ॥ ३ । परन्तु कृत नहीं हो ॥ २ । जो में श्रीरो के लिये प्रेरित नहीं यदि कोई जन ईक्टर के। प्यार करता है ते। यहां हू तै। भी तुम्हारे लिये तो हू क्योंकि तुम प्रभु में मेरी प्रेरिताई को काप हो। हैं। जो मुक्ते जांचते है उन ४। से मूरती के बारो विल किई हुई वक्तुको के लिये यदी मेरा उत्तर है ॥ ४। स्वा हमें स्नान को खाने को विषय में में कहता हू. इस जानते हैं। खीर पीने का अधिकार नहीं है। ५। वहा जैसा कि मूर्ति जात में कुछ नहीं है और कि एक ईक्टर दूसरे प्रेरितों और प्रमु के भाइया की श्रीर कैका की को को इसे को ई दूसरा ईप्रवर नहीं है। ५। क्योंकि तैसा तम को भी अधिकार नहीं है कि एक धर्म-वहिन से विवाह करके उसे लिये फिर्रे ॥ ई । श्रमवा वया केवल मुझ की थ्रीर वर्णवा की ख्रीधकार नही से प्रसु हैं ॥ ६ । तीभी हमारे लिये एक ईश्टर पिता है कि कमाई करना क्वोर्ड ॥ ७ । कीन कभी श्रापने है जिस से सब कुछ है स्रोर इस उस के लिये हे स्रोर ही खर्च से पाद्वापन किया करता है . कीन दारा की रक प्रभु योशु खीष्ट है जिस के द्वारा से सब कुछ है बारी लगाता है श्रीर उस का कुछ फल नही खाता है - अध्या कीन भेड़ा के कुछ की रखवाली करता 9। परन्तु सभी में यह चान नहीं है पर कितने लोग है श्रीर भुष्ड का कुछ दूध नही दाता है ॥ ८। व लो मूर्ति जानके मूर्तिके श्रागे बोल किई हुई बस्तु क्या व्यवस्था भी यह वाते नहीं कहती है। ए। होको श्रमुह किया जाता है ॥ ८। भोजन तो इमे ईश्वर क्योंकि मूसा की व्यवस्था में लिया है कि दावनेहारे के निकट नहीं पहुचाता है क्योंकि यदि हम साव वैल का मुद्द मत बाध . क्या ईश्वर बैला की चिन्ता तो इमें कुछ बळती नहीं ग्रीर यदि नहीं खार्च ते। करता है।। १०। ग्रामचा व्या वह निज करके हमारे कुछ घटता भी नहीं ॥ ए। परन्तु सचेत रहा ऐसा कारण कहता है . हमारे ही कारण लिया गया कि न दो कि तुम्दारा यह अधिकार करीं दुळ्ळेला की उचित है कि इस जातनेहारा आणा से इस जाते खीर लिये ठीकर का कारण है। जाय ॥ १०। क्योंकि दावनेहारा भागी होने की ग्राणा से दावनी करे॥ र्याद कोई तुमी जिस की चान हैं दूर्ति की मन्दिर में ११। यदि इस ने तुम्दारे लिये व्यात्मिक बस्तु वाई भाजन पर बैठे देखे ता क्या इस लिये कि वह है ता एम जा सुमहारी शारीरिक वस्तु लवे क्या यह दुर्व्यंत है उस का मन मूर्ति के ग्रामे बिल किई हुई बड़ी बात है ॥ १२। यदि दूसरे जन तुम पर इस बस्तु खाने की हुठ न किया जायगा ॥ १९। श्रीर श्रीधकार के भागी है तो ज्या हम श्रीधक करके नही क्या वह दुर्घल भाई जिस के लिये कीष्ट मूत्रा तेरे है . यरन्तु इस यह अधिकार काम हो न लाये पर चान के देतु नाथ न दोगा ॥ ९२। परन्तु इस रीति सब कुछ सदते है जिस्ते खीष्ट के सुसमाचार की कुछ से भाइयों का अपराध करने से और उन के दुर्ख्यल रोक न करे।। १३। क्या तुम नहीं जानते ही कि मन की चोट देने से तुम खीष्ट का अपराध करते जो लोग याजकीय कर्म करते है से। मन्दिर में से हो। १३। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई की खाते है थीर जी लोग बेदी की सेवा करते है से ठोकर खिलाता हो तो मैं कभी किसी रीति से मास बेदी के अगधारी होते है। १४। यू ही प्रभु ने भी म खाक्या न हो कि मै अपने भाई की ठीकर खिलाक॥ वो लीग सुसमाचार सुनाते हैं उन के लिये उद्दराया है कि सुसमाचार से उन की जीविका हाया।

सरना मेरे लिये इस से भला है कि कोई मेरा बढाई। करना व्यर्थ ठररावे ॥ १६ । स्योकि जो मै सुसमा-चार प्रचार कर तो इस से कुछ मेरी यहाई नहीं है क्यांकि सुभे श्रवश्य पड़ता है श्रीर को मै सुसमाचार प्रचार न कम्ब तो सुको सन्ताय है॥ १९। स्क्रोकि जी म श्रपनी इच्छा मे यह करता हू ता मनूरी मुक्ते मिलती है पर ती श्रानिच्छा से तो भडारीपन मुक्ते स्रोपा गया दै॥ १८। सा मेरी कीन सी मजूरी है. यह कि मुसमाचार प्रचार , करने में में खोष्ट का सुसमाचार सेत का ठहराज यहा हो कि सुसमाचार में जा मेरा अधिकार है उस का मै यति भाग न कब। १ए। क्योंकि सभा से निव्ध दोकों में ने यापने की सभी का दास बनाया कि मै याधिक लेगो। की प्राप्त कद ॥ २०। थ्रीर यिद्वदिया के लिये में यिद्दी सा बना कि यिद्देषिया की प्राप्त कर . जो लाग व्यवस्था के प्रधीन है उन के लिये में व्यवस्था क प्रधीन के ऐसा बना कि उन्हें जो व्यवस्था के स्रधीन दे प्राप्त कर्ष ॥ २१। व्यवस्थादीना के लिये म जी ईप्रवर की व्यवस्था से हीन नहीं परन्तु खीष्ट की व्यवस्था के अधीन हू व्यवस्थादीन मा बना कि व्यवस्थादीना का प्राप्त कर ॥ २२। में दुर्व्वला के लिये दुर्घ्यल या बना कि दुर्व्वला की प्राप्त कर . मै सभो के लिये सब कुछ बना टू कि मै श्रवश्य कई रक को बचाक ॥ २३ । श्रीर यदो में सुसमाचार के कारण करता हू कि मैं उस का भागी है। जाऊ ॥

२४। वया तुम नही जानते ही कि प्रकाइ में
, दौड़नेटारे मय हो दौड़ते है परन्तु जीतने का फल
एक ही पाता हे तुम वैसे ही दौड़ो कि तुम प्राप्त
,करें। । २५। ग्रीर हर एक लहनेटारा सब बातो में
स्थमी रहता है. से वे तो नाममान मुकुट परन्तु
हम लेगा श्रीबनाभी मुकुट लेने को ऐसे रहते है।
२६। में भी तो ऐसा दौड़ता हू जैसा बिन दुबधा
से दौड़ता में ऐसा नही मुष्टि लहता हू जैसा बयार
की प्रीटता हुन्ना लहता ॥ २९। परन्तु में श्रापने हेइ
की ताड़ना करक बम में लाता हू ऐसा न ही कि
में ग्रीरें। की उपदेश देके श्राप ही किसी रीति से
निकृष्ट, यनू ॥

१०. हो भाइयो में नहीं चाहता हूं कि तुम इस से श्रमजान रही कि हमारे पितर लाग सब मेघ को नीचे थे थीर सब समुद्र के बीच में से गये॥ २। श्रीर सभी की मेघ में श्रीर समुद्र में मूचा के संबंध का वर्षातसमा दिया गया॥ ३। क्रीर सभी ने एक ही क्रात्मिक भोजन खाया॥ y । श्रीर सभी ने एक दी श्रात्मिक पानी पिया क्यों कि व उस ग्रात्मिक पर्स्नत से जो उन के, पीके पींके चलता था पीते थे ग्रीर घट पर्व्वत् बीष्ट्र था॥ ५। परन्तु ईश्दर उन मे के अधिक लेगि। से प्रस्त नती या क्योंकि वे जंगल में मारे पहें॥ ६। यह वात इमारे लिए इप्टान्त दुई इस लिये कि जैसे उन्दे। ने लालच किया तैसे दम लोग घुरी बस्तुश्रा को लालचीन देखि॥ ९। श्रीर न तुम मूर्तिपुजक द्देग्ग्री जैसे उन्हा में से कितने ये जैसा लिखा है लाग खाने ग्रीर पीने को बैठे श्रीर खेलने की उठे॥ 🗖। थीर न इस व्यभिचार करें जैसा उन्हा में है कितना ने व्यक्तिचार किया थीर एक दिन में तेंईस सहस गिरे॥ ए। थीर न इम खीष्ट की परीका करें जैसा उन्दा में से जितनों ने परीचा जिर्द श्रीर संपी से नाम किये गय ॥ १०। स्रीर न कुड़कुड़ास्रो जैसा उन्दे। मे से कितने कुडकुडाये स्रीर नाशक से नाश किये गये॥ ११। पर यह सव वाते जो उन पर पहीं दृष्टान्त थी और वे इमारी चितावनी के कारण लिखी गई जिन के थांगे जगत के यन्त समय पहुंचे है। १२। इस लिये की सममत्ता है कि मै खड़ा हू से। सचेत रहे कि गिर न पड़े ॥ १३ । तुम पर कोर्ड परीका नही पड़ी है क्षेत्रल ऐसी जैसी मनुष्य को हुआ करती है और ईच्छर विक्रासयास्य है जी तुन्हीं तुम्हारे सामर्थ्य के खादर परीक्तित देशने न देशा परन्तु परीचा के साथ निकास भी करेगा कि तुम यद सकी ॥ १४। इस कारण दे मेरे प्यारी मूर्ति-पुजा से बचे रहे। ॥

१५। मे जैसा युद्धिमानां से बोसता हू. जो मे कद्यता हू उसे तुम विचार करो ॥ १६। वह धन्य-बाद का कटोरा जिस के कपर हम धन्यवाद करते जिसे इस ताड़ते हैं क्या खीष्ट के देह की सगति नही है॥ १९। एक राठी है इस लिये इस जा बहुत हैं रक देंट है क्योंकि हम सब उस रक रोटी के भागी द्याते दें॥ १८। शारीरिक इसायेल की देखी. व्या बलिदानों के खानेहारे बेदी के सामी नहीं है। १९। तो में क्या कचता हू. क्या यह कि मूर्ति आह हैं अप्रधाकि मूर्ति के आगे का अलिदान कुछ हैं। २०। नदी पर यह कि देवपुजक लेगा जी कुछ व्यक्तिदान क्रुरते है से। ईश्वर के ग्रामे नहीं पर भूती के आगे बलिदान करते है और मे नहीं चाहता हू कि तुम भूती के साभी हा जाखा। २१। तुम प्रभु को कटोरे श्रीर भूतों की कटोरे दोनों से नहीं पी चकते दा . तुम प्रमुक्ती मेज खार भूतों की मेज दोनों की भागो नहीं दी सकते दी ॥ २२। अधवा क्या इस प्रमु को हेडते हैं . क्या इस उस से अधिक श्रीतामान है ॥

रेरे। सब कुछ मेरे लिये डवित है परन्तु सब कुछ लाभ का नदीं है . सब कुछ मेरे लिये उचित है परन्तु सब क्षुक्र नहीं सुधारता है। २४। कोई ष्रपना लाभ न ठूढ़े परन्तु दर एक जन दूसरे का लास ढूंढ़े ॥ १५ । जो कुछ मास की घाट में विकता दै से खाश्री थीर विवेक के कारण कुछ मत पूछा। र्दे। क्योंकि पृथियो श्रीर उस की सारी संपत्ति परमेश्वर को है ॥ २७। थीर यदि श्राविश्वासियों में से क्षोर्ड तुम्ही नेवता देवे श्रीर तुम्हीं जाने की इच्छा दीय ती जी जुरू तुम्हारे श्रामे रखा जाय से खायो। थ्रीर विदेश के कारण कुछ मस पूछा ॥ २८। परन्तु यदि कोई तुम से करे यह ता मूर्ति के आगी व्यक्ति किया दुश्रा दें तो उसी व्यतानेहारे के कारण थीर विवेक के कारण मत खाग्री (क्योंकि पृथिवी श्रीर उस की सारी सर्पात परमेक्टर की है)॥ २०। विवेक जो में कहता हू से अपना नहीं परन्तु उस दूसरे का क्योंकि मेरी निर्धधता क्यों दूसरे के विवेक चे विचार किई जाती है। ३०। जो मे धन्यबाद े करके भागी होता हू ती जिस के ऊपर मै धन्य मानता हू उस को लिये मेरी निश्दा क्यों होती है। । सिर ईप्रवर से प्रार्थना करना क्यों के केल्का के

हैं क्या कीष्ट के लोहू की स्माति नहीं है . वह रोटी |३१। से तुम की खावा अथवा पीवा अथवा कीई काम करा ता सब कुछ देश्वर की मोर्टमा के लिये करे। ॥ ३२। न यिद्वदिया न यूनानियों की न ईप्रवर को मख्डली की ठीकर खिलान्नी ॥ ३३। जैसा मे भी सब बातीं में सभी का प्रसन्न करता हूं खीर अपना लाभ नहीं परन्तु बहुतीं का लाभ ढूंढ़ता हू कि वे त्राग पार्वे॥

> ११ - उम मेरी की चाल चला जैशा में श्रीष्ट की की चाल चलता हू॥ वातों मे तुम मुक्ते स्मरण करते दे। श्रीर व्यवदारी को जैसा में ने तुम्हें उद्दरा दिया तैसा ही धारख करते दे। ॥ ३। पर में चाइता हू कि तुम जान लेखों कि स्त्रीष्ट दर एक पुषप का सिंग है श्रीर पुरुष स्त्रीका सिर दे ख्रीर स्त्रीष्ट का सिर ईश्वर दे॥ ४। इर रक पुरुष जो सिर पर कुछ खोढ़े दुर प्रार्थना करता श्रष्यवा भविष्यद्वाक्य कदता है श्रपने सिर का ष्रापमान करता है।। ५। परन्तु हर एक स्त्री-जा उचाडे सिर प्रार्थना करती अधवा भविष्यद्वाका कहती है अपने सिर का अपमान करती है क्योंकि वह मूडी हुई से कुछ भिन्न नहीं है ॥ ई । यदि स्त्री सिर न ढांके तो बाल भी कटवाबे परन्तु यदि बाल कटवाना श्रथवा मुडवाना स्त्री की लज्जा है ते। चिर काको ॥ ९ । वर्षेकि पुच्य को तो चिर ढांकना र्जीचत नहीं है क्योंकि वह ईप्रवर का रूप श्रीर महिमा है परन्तु म्ल्री पुरुष की महिमा है।। 🗀। क्योंकि पुरुष स्त्री से नहीं हुआ। परन्तु स्त्री पुरुष से हुई॥ ए। क्षार पुरुष स्त्री के लिये नही सूजा गया परन्तु स्त्री पुरुष के लिये सृजी गई॥ १०। इसी लिये दूती के कारण स्त्री कें। उचित है कि श्राध-कार अपने सिर पर रखे ॥ ११। ताभी प्रभु में न ता पुरुष बिना स्त्री से श्रीर न स्त्री विना पुरुष से है। १२ । क्यों कि जैसा स्त्री पुक्य से है तैसा पुक्य स्त्री के द्वारा से है परन्तु सब कुछ ईक्टर से हैं॥ १३। तुम यापने धापने मन में विष्यार करें। क्या उद्याई

है कि यदि पुरुष लम्बा बाल रखे ते। उस की अना-दर है।। १५। परन्तु यदि स्त्री लम्बा बाल रखे ती। उस की प्यादर है कोंकि वाल उस की ग्रोठनी के लिये दिया गया है। १६। परन्तु यदि कोई सन विवादी देख पड़े तो न इसारी न ईश्वर की मग्डलियों की ऐसी रीति है॥

१९ । परन्तु यद खाजा देने में में सुम्हें नहीं सराहता हू कि तुम्हारे एकट्ठे होने से भलाई नही परन्तु द्वानि द्वाती है॥ १८। क्योंकि पहिले में सुनता मु कि जब तुम मण्डली में स्कट्टे देाते देा तब तुम्दो में अनेक विभेद दोते दे थार में कुछ कुछ प्रतीति करता हू ॥ १९ । क्योंकि कुपन्य भी तुम्हों में ग्रवण होंगो इस लिये कि दो लोग खरे हैं से सुम्दों में प्रगाट दे। बार्वे ॥ २०। से। तुम बे। रक स्थान मे एकट्टे दोते है। तो प्रमु भोज खाने के लिये नहीं है। २१। क्योंकि खाने से इर एक परिले श्रपना प्रपना भे। ज खा लेता है श्रीर एक तो भूखा है दूसरा मत-वाला है ॥ २२ । क्या खाने ग्रीर पोने के लिये तुम्हे घर नहीं में अथवा क्या तुम ईश्वर की मख्डली की तुष्क जानते हे। थार जिन्हें नहीं हैं हन्हें लिजत करते हो . में तुम से क्या कट्टं . क्या इस बात मे तुम्हे सराहू . में नहीं सराहता हू ॥

१३ । क्लोकि मैं ने प्रभु से यद पाया की मै ने तुम्दं भी सांप दिया कि प्रमु योशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया उसी रात की रे। हिर्दे ॥ २४। ख़ीर धन्य मानके उसे तोडा थीर कहा लेखी खास्री यह मेरा देह है जा तुम्हारे लिये तीडा जाता है . मेरे स्मरण के लिये यह किया करे। १५। इसी रोति से सम ने वियारी के पीई कटोरा भी लेके कद्या यह कटोरा मेरे लोहू पर नया नियम है . जव जय तुम इसे पीवा तव मेरे स्मरण के लिये यह किया करे।॥

र्दि। क्योंकि जय जय तुम यह रोटी खावा

१४। अधवा क्या प्रकृति स्राप ही तुम्हें नहीं सिखाती, प्रभु का कटोरा पीवें से। प्रभु के टेक्ट स्त्रीर लोडू के दर्गंड के योग्य द्वागा॥ १८। परन्तु मनुष्य ग्रपने की परके थीर इस रीति से यह राटी खाबे थीर इस कटोरे से पीवे॥ २९। क्योंकि जो अनुचित रोति से खाता थीर पीता है से जब कि प्रभु के देह का विश्रेप नही मानता है तो खाने श्री पीने से श्रपने पर दयड लाता है ॥ ३०। इस देतु से तुम्हों में बदुत जन दुर्ध्यल थी रोगी है थीर बहुत से सेाते हैं। ३१। भ्योकि जो इस श्रपना श्रपना विचार करते तो दमारा विचार नहीं किया जाता ॥ ३२। परन्तु इमारा विचार जो किया जाता है तो प्रभु से इम ताइना किये जाते हैं इस लिये कि संसार के संग दर्गड के येत्रय न ठएराये जावे॥ ३३। इस लिये दे मेरे भाइया जब तुम खाने का एकट्टे देाया तब रक दूसरे के लिये ठहरा ॥ ३४ । परन्तु यदि कोई भूखा दीय ती घर में खाय जिस्ते एकट्टे दीने से सुम्दारा दय्ड न द्वावे. श्रीर जी कुरू रह गया दे जब कभी में तुम्हारे पास आ जं तब उस के विषय में याचा देखगा॥

> १२ हो भाइया में नही चाहता हू कि तुम खात्मिक विषया में खनजान रदे। । २। तुम जानते दे। कि तुम देवपूजक घे थीर नैसे नैसे सिखाये चाते घे तैसे तैसे गूंगी मूरतें। की खोर भटक जाते थे॥ ३। इस कारत में तुम्हे वताता हूं कि कोई वो ईग्वर के यात्मा से वेालता है योशु को सापित नही कहता है ग्रीर कोई योशु को प्रभु नहीं कद सकता है केवल पवित्र ष्यात्मा से॥

> **४। वरदान ते। बंटे दुर हैं परन्तु श्रात्मा** एक द्यी है ॥ ५ । ख्रीर सेवकाइयाँ वंटी हुई है परन्तु प्रमु एक ही है ॥ ई । श्रीर कार्य्य बंटे हुए है परन्तु ईश्वर एक ही है जो सभी से ये सब कार्य्य करवाता है।

९। परन्तु एक एक मनुष्य की खात्मा का प्रकाश श्रीर यह कटोरा पीवा तव प्रभु की मृत्यु की जब दिया जाता है जिस्ते लाभ होय ॥ ८। क्योंकि एक ली वह न आवे प्रचार करते हो ॥ २७ । इस लिये की आतमा के द्वारा से बुद्धि की बात दिई जाती जो कोई अनुचित रीति से यह राटी खाद्ये अधवा है और टूसरे को इसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की

वात ॥ ए । स्नार दूसरे की उसी स्नात्मा से विज्ञास थीर दूसरे की उसी धातमा से संगा करने के वरदान ॥ १०। फिर दूसरे की आश्चर्य करने करने की श्रान्त थार दूसरे का भविष्यद्वांक्य बालन की थीर दूसरे की पात्माओं की पहचानने की थीर दूसरे की अनेक प्रकार की भाषा खेलने की श्रीर ट्रेंचरे की भाषाश्री का अर्थ लगाने की शक्ति दिई जाती है।। ११। परन्तु ये सब कार्य्य बही सक श्रात्मा करवाता है शार अपनी इच्छा के अनुसार दृर एक मनुष्य की। पृथक पृथक करके छाट देतां है ॥

१२। क्योंकि जैसे देह ते। एक है और उस के श्रंग बहुत से हैं परन्तु इस एक देह के सब श्रंग यदापि बहुत से हैं ताभी रक ही देह है तैसे ही क्योष्ट भी है। १३। क्योंकि इम लेग क्या यिहूदी क्या यूनानी क्यां दास क्या निर्धन्ध सभी ने एक देह होने की एक श्रात्मा से वर्णातसमा लिया श्रीर संब एक स्थातमा पिलाये गये ॥ १४ । क्योंकि देष्ट एक ही यंग्रा नहीं है परन्तु बहुत से यग्रा ॥ १५ । यदि पांच कहे में हाथ नहीं हू इस लिये में देह का यश महीं इ तो क्या वह इस कारण से देह का ग्रंश नहीं हैं॥ १६। श्रीर यदि कान कहे मे आंख नही हू इस लिये में देव का अंध्र नहीं हू तो वंबा वह द्भ कारण में देव का या नहीं है। १९। ने। मारा देह बाख ही दोता ते। सुनना कहा . की सारा देद कान ही दोता ती सूघना कर्हा॥ १८। परन्तु प्रध ती ईड़्दर ने अभी की खीर उन में से एक एक को देव में अपनी इच्छा के अनुसार रखा हैं॥ १९। परन्तु यदि सब ग्रा रक ही ग्रा होते तो देह कहा देशता ॥ २०। पर अब बहुत से अंग है परन्तु एक धी देख है। २१। श्रांख हाथ से नहीं कह सकती है कि मुसे तेरा कुछ प्रयोजन नहीं खीर फिर सिर पावों से नहीं कह सकता है कि मुसे तुम्हारा आह प्रयोजन नहीं ॥ २२ । परन्तु देह के जा आग प्रति प्रायक्यक है। २३। ग्रीर देह के जिन ग्रंगों की लाम नहीं है। एम प्रति निरादर समझते हैं उन पर हम बहुत

श्राधिक श्रादर रखते हैं श्रीर हमारे जाभाहीन श्रंग बहुत प्राधिक ग्रामायमान किये जाते हैं ॥ २४। पर हमारे श्रीभायमान खेगीं की इस का कुछ प्रयोजन नहीं है परन्तु ईश्वर ने देव की मिला लिया है ग्रीर जिस श्रंग की घटी थी उस की बहुत अधिक आदर दिया है।। २५। कि देह में विभेद न देश परन्तु श्रा गक दूसरे के लिये एक समान चिक्ता करें॥ २६। श्रीर यदि एक श्रंग दु.ख णता है तो सब श्रंग उस को साथ दुख याने हैं अधवा यदि एक श्रंग की बढ़ाई किई जाती है ते। सब श्रग उस के साथ जानन्द करते हैं॥ २९। से तुम लीग खीष्ट के देह दे। थीर पृथक पृथक करके उस के आग है। ॥

२८। श्रीर ईश्वर ने कितनों की मंडली में रखा है पहिले प्रेरितों की दूसरे भविष्यद्वक्ताओं की तीसरे उपदेशकों की तब खाइचर्य कर्मी की तब चंगा करने के वरदानें। का श्रीर उपकारीं की श्रीर प्रधान-तास्त्रीं की स्त्रीर स्त्रनेक प्रकार की भाषास्त्रीं की ॥ २९। यया सब प्रेरित हैं. वया सब भविष्यद्वक्ता हैं. क्या सब 'सपदेशक हैं . क्या सब खाइचर्य कर्मी करने छारे हैं ॥ ३०। क्या सभी की चंगा करने के वरदान मिले है . क्या सब यनेक भाषा वालते हैं . बबा सब सर्थ लगाते है ॥ ३१। परन्तु अच्छे अच्छे वरदानों की श्राभलापा करे। श्रीर में तुम्हें श्रीर भी रक चेष्ठ मार्ग वताता हू॥

१३. जी मैं मनुष्यों श्रीर स्वर्गदूरों की वेगलियां वीलूं पर मुक्त में प्रेम न हो तो में उन्डनाता पीतल श्रधवा भमनाती भाभ हूं ॥ २ । थोर जा में भविष्यद्वाची वाल सकू थीर सब भेटो की कीर सब जान की सममूं कीर जी मुभी सपूर्ण विश्वास द्याय यहां लो कि मै पहाड़ो की टाल देक पर सुक्त में प्रेम न हाती मैं कुछ नहीं ष्ट्र॥ ३। थार जा में अपनी सारी सर्पात कंगालें। की खिलाऊं श्रीर जी में जलाये वाने की श्रयना दुर्ध्वल देख' पहते' है सा बहुत प्राधिक करके देह साप देस पर मुभ में प्रेम न हा ता मुभ कुछ

४। प्रेम धीरजवन्त छै। कृपाल है . प्रेम डाद र

चलता है वह स्नापस्वार्थी नहीं है वह खिललाया नहीं जाता है यह ख़राई की चिन्ता नहीं करता है। ६। वह अधर्म से बानिन्त नहीं द्वाता है परन्तु सञ्चार्रे पर ग्रानन्द करता है ॥ ७ । वह सब वार्ते सदता है सब बातों का विश्वास करता है सब बातों की आभा रखता है सब बातों में स्थिर रहता है।

८। प्रेम कभी नहीं टल जाता है परन्तु जो भविष्यद्वारियमं हो ती वे लाप होगी अधवा वालियां हैं। तो उन की खन्त लगेगा अधवा ज्ञान हैं। तो वह लाप दोगा ॥ ९ । ज्योंकि दम अश मात्र जानते द श्रीर अंश मात्र भविष्यदाखी कदते है ॥ १०। परन्तु जय यह जो सपूर्व है ग्राविमा तब यह जा ग्रंश मात्र दे लाग दा जायगा ॥ ११। जब में वालक षा तब मैं बालक की नाई बालता था मै बालक का सामन रखता थामें वालक कासा 'विचार करता था परन्तु में जो ग्रय मनुष्य हुन्ना हू ते। बालक की बाते होंड दिई है। १२। इमें ते अभी दर्पण में गूंक अर्थ सा देखते हैं परन्तु तब सामात

दे परन्तु इन में से प्रेम श्रेष्ठ है।

परन्तु श्राधिक करके कि तुम भविष्यद्वावय कही।। रे। क्योंकि जा ग्रन्य मापा बालता है सा मनुष्यों से नहीं परन्तु ईश्बर से बोलता है क्योंकि कोई नही ब्रुमता है पर क्रात्मा में वह गूक़ बाते वालता है॥

नहीं करता है . प्रेम अपनी बहाई नहीं करता है। करके कि तुम भविष्यद्वाक्य कहते क्योंकि अनेक भाषा थीर फूल नहीं जाता है ॥ ५ । वह ग्रनरोति नहीं बालनेहारा यदि अर्थ न लगाव कि मंडली सुधारी जाय ता भविष्यद्वाक्य कहनेहारा उस से बद्धा है।

६। श्रम्ब हे भाइया जी में तुम्हारे पास श्रमेक भाषा बालता हुआं आक ताभी को मै प्रकांश बा चान अथवा भविष्यद्वाणी वा उपश्च करके तुम से न बोलूं तो मुक्त से तुम्हारा क्या लाभ द्वीजा॥ ९। निर्जीव वस्तु भी जा शब्द देती है चाहे वशी चाहे बीग यदि स्वरा में भेद न कर दें तो जा वंशी श्रथवा बोग पर वजाया जाता है से क्योंकर पहचाना जायगा॥ ८। क्योंकि तुरही भी यदि श्रानिश्चय शब्द देवे ते। कीन अपने को लंडाई के लिये तैयार करेगा ॥ ए। वैसे ही तुम भी यदि जीभ से स्पष्ट बात न करे। ते। जा योला जाता है से। क्योंकर ब्रुक्ता जायगा क्योंकि तुम बयार से बात करनेदारे ठहरागे ॥ १०। जगत मे ण्या जाने कितने प्रकार की बालियां होंगीं और इन में से किसी प्रकार की बोली निरर्थक नहीं है॥ ११। इस लिये जा मै बाली का अर्थन जानू ते। मै वालनेहारे के लेखे परदेशी छाजगा श्रीर वालनेहारा मेरे लेखें परदेशी होगा॥ १२। से तुम भी जब देखेंगे . में ग्रेंब ग्रंश मात्र जानता हू परन्तु तब जैशा कि श्रात्मिक विषया के श्रामिलापी हो तो महली पहचाना ग्रंथा हूं तैशा ही पहचानूंगा ॥ के सुधारने के निमित्त बढ़ जाने का यह करो ॥ १३ । से अब विश्वास ग्रामा प्रेम ये तीना रहते १३ । इस कारण जो श्रन्य भाषा बोले से प्रार्थना करे कि अर्थ भी लगा सके॥

१४। क्यों कि जो मै खन्य भाषा में प्रार्थना कब १८० प्रम की चेष्ठा करे। तामी खात्मिक तो मेरा खात्मा प्रार्थना करता है परन्तु मेरी खुंडि बरदानों की ख्रांभलापा करे। निष्फल है॥ १५। ता वया है . मे ख्रात्मा से प्रार्थना कबग ख्रीर खुंद्धि में भी प्रार्थना कबगा में ख्रात्मा से भान करमा श्रीर खुंद्धि से भी भान केंद्रेगा॥ १६। नही ता यदि हूं स्नात्मा से धन्यवाद करे ता जा स्नासिख की सी दशा में है सा तेरे धन्य मानने पर क्याकर इ। परन्तु जो भविष्यद्वावय कहता है से। मनुष्या से श्वामीन करोगा वंद ते। नहीं जानता तू वया कदता सुधारने की थार उपदेश थार शांति की वार्त करता है ॥ १९। क्योंकि तू तो मली रोति से धन्य मानता है। है। जो प्रन्य भाषा बोलता है से। श्रापने ही है परन्तु वह दूसरा सुधारा नही जाता है। १८। में को सुधारता है परन्तु को भविष्यद्वाक्य कहता है से। ग्रियने ईंग्वर को धन्य मानता हू कि मै तुम सभी से मंडली को मुधारता है ॥ ५। में चाहता हू कि ग्राधिक करके श्रन्य श्रन्य भाषा वालता हू ॥ १९। तुम सब्र श्रनेक श्रनेक भाषा वालते परन्तु श्राधिक परन्तु महली में दस सहस्र बाते श्रन्य भाषा में कहने

से मैं पांच बाते अपनी बुद्धि से करना अधिक चाहता | क्योंकि ईख्वर हुस्ड का नहीं परन्तु शांति का कर्ता हूं जिस्तें थीरों की भी सिखाक ॥ २०। हे भाडिया है जैसे पवित्र होगों की सब महत्तियों में है ॥ चान में बालक मत देखों तोमी बुराई में बालक | ३४। तुम्हारी स्त्रियां मंहत्यों में चुप रहें क्योंकि देश्यो परन्तु ज्ञान से सवाने देश्यो॥

२१। व्यवस्था में लिखा है कि परमेश्वर कहता मुख के द्वारा इन लोगों से वात करूगा श्रीर व इस रीति से भी मेरी न सुनेंगे॥ २२। से। श्रन्य श्रन्य व्यालियां विश्वासियां के लिये नहीं पर अविश्वासियां के लिये चिन्ह दे परन्तु भविष्यद्वाखी खविच्वासियी को लिये नहीं पर विश्वािं पों के लिये चिन्ह है। र्दे । से पार्ट सारी सहसी एक स्मा स्कट्टी होय कीर सब ग्रन्य श्रन्य भाषा बोर्ल ग्रीर ग्रनसिख ग्रंथवा श्रीवश्वासी लेगा भीतर श्राव तो वया है न कहेंगे कि ये लेगा बैरहे है। २४। परन्तु यदि सब भविष्यद्वात्र्य कहें थार काई श्रीव्रकासी अथवा सन-मिख मनुष्य भीतर आवे तो वह सभा की स्रोर से दोषी ठदरता है ख्रीर सभी से जांचा जाता है॥ २४। श्रीर इस रीति से उस को मन की ग्रुम बाते प्रगट दी जाती है खीर यूं वह सुद्द की वस गिरकी र्देश्वर को प्रणाम करेगा थीर बतावेगा कि ईश्वर निश्वय इन लोगों के बीच में है।

६६। तो हे भाइया क्या है जब तुम एक हे होते हो तब तुम में से हर एक की पास गीत हैं उपदेश है अन्य भाषा है प्रकाश है भाषा का अर्थ है. मस्र कुक सुधारने के लिये किया जाय ॥ २९। यदि को ई बन्य भाषा वीले ती दी दी अथवा बहुत

उन्दे वात करने की नहीं परन्तु वश में रहने की ष्माचा दिई गई है जैसे व्यवस्था भी कहती है। है में प्रन्य भाषा बोलनेहारी के द्वारा थार पराये ३५। श्रीर यदि व कुछ शीखने चाइती हैं तो घर में ग्रपने ही स्वामियों से पूर्छ क्यों कि मंडली में बात करना स्त्रियों की लन्जा है॥

३६। क्या केव्यर का वचन तुम ही में से निकला ष्यथवा केवल तुम्हारे ही पास पहुंचा ॥ ३७ । यदि कोई मनुष्य भविष्यद्वक्ता ग्राथवा ग्रात्मिक जन देख पड़े तो में तुम्हारे पास की बातें लिखता हू यह उन्हें माने कि व प्रमु की श्राज्ञारं है ॥ ३८। परन्तु यदि कोई नहीं समसता दें तो न समसे॥ ३ए। से हे भाइया भविष्यद्वाका कहने की श्रामिलाया करे। श्रीर अनेक भाषा वालने की मत वर्जी ॥ ४०। सब कुछ शुभ रोति से श्रीर ठिकाने सिर किया जाय ॥

१५. हो भाइया में वह सुसमाचार तुम्हें वताता हूं जा में ने तुम्हें सुनाया जिसे तुम ने ग्रध्या भी किया जिस में तुम खड़े भी रहते हो ॥ २ । जिस के द्वारा जो तुम उस बचन की जिस करके में ने तुम्हें सुसमाचार सुनाया धारण करते हो तो तुम्हारा त्राय भी होता है . नहीं ती तुम ने वृथा विश्वास किया है ॥ ३। क्योंकि सब से वड़ी वातों में मै ने यही तुम्हें सेांप दिई जी मैं ने ग्रहण भी किई घी कि खीष्ट धर्मपुस्तक के अनुसार द्दीय तो तीन तीन और पारी पारी वोर्ल और एक इमारे पापों के लिये मरा॥ ४। और कि वह गाड़ा मनुष्य श्रर्थ लगावे॥ २८। परन्तु यदि श्रर्थ लगाने- गया थेरा कि धर्मपुस्तक के अनुसार बद्द तीसरे दारा न दें। तो महली में चुप रहें थार अपने से थार दिन जी चठा ॥ ५ । थार कि वह कीमा का तब र्ध्ववर से वाले ॥ २९। भविष्यद्वक्ता टा ग्राथवा तीन बारहीं ग्रिष्यों की दिखाई दिया ॥ ६। तब वह एक वार्ल थीर दूसरे विचार करें ॥ ३०। कीर यदि दूसरे ही वेर में पांच सा से प्रधिक माइयां की दिखाई पर को घैठा है कुढ़ प्रगट किया जाय ते। पहिला दिया जिन में से अधिक भाई अब लें बने रहे परन्तु चुप रहे ॥ ३१। क्योंकि तुम सब एक एक करके कितने से भी गये हैं ॥ ७। तब बह याकूब की भविष्यद्वावय कह सकते हो इस लिये कि सब सीखें फिर सब ग्रेरितों की दिखाई दिया ॥ ८। श्रीर सब थ्रीर सब शाति पावे ॥ ३२ । थ्रीर भविष्यद्वक्ताश्चीं के पीछे वह मुक्त की भी जैसे अमसय के जन्मे दुर के श्रात्मा भविष्यद्वकाश्ची के वश में हैं ॥ ३३ । की दिखाई दिया ॥ ९ । क्योंकि में प्रेरिसी में सब

पहे तो जिस पर उस के कीटे पहे हो उस की किसी पवित्र स्थान से धोना ॥ ३८ । श्रीर यदि वह मिटी के पात्र में सिक्ताया 'गया दे। तब ते। यह पात्र ताडा जार पर जो वह पीतल के पात्र में सिकाया शाया है। तो बह मांबा श्रीर बंत से धीया बार ॥ २९। याजकों में के सब पुरुष उस में से खा सकते हैं क्योंकि वह परमप्रवित्र ठहरा ॥ ३०। पर जिस पाप-घालिपशु के लोडू में ये कुछ मिलापवाले तंब्र के भीतर पवित्रस्थान में प्रायश्चित्त करने की पहुचाया जार उस का मांस खाया न जार वह आरा में जलाया जार ॥

9. फिर दे। पर्वात की व्यवस्था यह है। वह परमपवित्र ठहरे॥ २। जिस स्थान परं देशमद्यलिपशु की वलि करेंगे उसी परंदोपविजयशुकी भी बर्जिकरे थे।र उस की ेंसाड़ की याजक वेदी पर चारी खार क्रिडके॥ ३। थार वह उस में की सब चरवी की चढार खर्थात माटी पूछ बार जिस चरबी से बनारैयां ठपी रहती दै वद भी, ४। थीर दोनें गुर्दे थीर की चरबी **उन के कपर थीर लंक के पास रहती है बीर गुटेंा** यमेत कलेजे के कपर की किल्ली इन 'सभी का व्यद्य व्यवग करे॥ ५। चीर याचक इन्हे वेदी पर यदीवा के लिये इव्य करके जलार सा वह दीपवलि ठप्टरेगा ॥ ६ । याजकों में के सब पुरुष उस में से खा सकते है यह किसी पवित्र स्थान से खाया जार क्योंकि घर परमपवित्र है॥ ७। जैसा पापवलि है दैसा ही दीप-र्वाल भी है उन दे।नी की एक ही व्यवस्था है जी याजक उन व्यक्तियों को। चकुकि प्रायप्रिचत करे वे उसी के ठदरें ॥ द। ग्रीर की याजक किसी के हीम-विल की चठार उन टीमविलपशु की खाल उसी याजक की ठर्म। १। श्रीर तंदूर में वा कराही में या तये पर अधुर सब अञ्चर्वाल चढानेहारे याजक घो के र ॥ १०। प्रीर सब अज्ञुबलि चाडे तेल से सने दु<sup>ण</sup> दें। चारे बस्ते वे दाबन के सब पुत्रीं के ठचरें वे एक समान उन सभी की मिले॥

१९। ग्रीर मेलवालि क्रिसे की ई यदीवा के लिये

थ्रीर यदि उस के लेकू के क्वेंटे किसी वस्त्र पर<sub>। चंद्वार</sub> उस की व्यवस्था यह है।। १२। यदि वह उसे ध्रुग्यवाद के लिये चढार ता ध्रुग्यवादबलि के साध तेल से सने हुए ब्राव्यमीरी पुलके बीर तेल से चुपडी घुई अलमीरी पर्पाइयां और तेल से सने दुरें मैदे के तेल से तर फुलके चढ़ाए। १३। और वह अपने धग्यवादवाले मेलवलि के साम खमीरी रेाटियां भी चढ़ाए॥ १८। थीर ऐसे एक एक चढावे में से वह एक एक राठी यहावा की उठाई दुई भेंट करके चढार वह मेलवील के लाह को छिड्जनेहारे याजक की ठहरे॥ १५। श्रीर उस के धग्यवादवाले मेलवलि का मांस चठाने के दिन ही खाया आए उस में से यह विदान सी क्रुड़ रइने न दे॥ ९६। पर यदि उस के खलिदान का चकाया मन्नत का या स्वेक्श का हो ते। उस व्यक्तियान की जिस दिन वह चढाए उस दिन वह खाया जार श्रीर उस में से जी बचा रहे बह दूसरे दिन भी खाया जाए॥ १७। पर जा कुछ बलिदान के मांस में से तीसरे दिन लों रह जाए बंह आंग मे जलाया जाए॥ १८। ग्रीर उस के मेलबलि के मांस में से यदि कुछ भी तीसरे दिन खाया जार ते। वह ग्रहण न किया जाएगा थै।रंन लेखे में गिना बाएगा वह घिनाना ठहरेगा चार का प्रामी **उस में से खाए उसे खपने खधमी का भार उठाना** पडेगा॥ १९। फिर जे। मांच किसी बशुद्ध वन्तु से कू जार वह खाया न जार वह खारा में जलायां जार। फिर मेलवालि का मांस जितने शुद्ध दें। वे ती स्वारं, २०। पर जी प्राची स्रशुद्ध देशकर यद्दीवा के मेलबलि के मांच में चे कुछ खार वह भ्रयने लेगों में से नाश किया जार ॥ २१ । श्रीर यदि कोई प्राणी कोई अग्रुट वस्तु हूकर यद्दीवा के मेल-व्यक्तिपशुके मांस में से खाएँ ता बह भी सपने लोगों में से नाश किया जार चादे वह मनुष्य की की ई प्रशृह वस्तु वा ग्रशुह पशु चाहे की ई भी षशुद्ध भीर घिनानी वस्तु है।॥

२२। फिर यद्वीवा ने सूसा से कहा, २३। इसी-र्रालिया से यों कह कि तुम लेगान ता बैल की कुछ चरबी खाना थीर न भेड़ वा बकरी की।

इस कारल कि में ने ईंग्वर की महली की सताया॥ १०। परन्तु में तो कुछ हूं सा ईंग्वर के अनुग्रह से हू और उस का खनुग्रह जी मुक्त पर हुआ से। व्यर्थ नही हुआ परन्तु में ने उन सभी से अधिक करके परिश्रम किया तें भी में ने नि परन्तु ईखर के श्रनुग्रह ने जा मेरे स्मा था परिश्रम किया॥ ११। सा स्मा में बजा वे एस मूं ही उपदेश करते हैं श्रीर तुम ने यू हो विज्ञाम किया॥

१२। परन्तु का न्त्रीष्ट की यह कथा सुनाई साती र कि यह मृतकों में में जी उठा है तो तुम में में कर्द एक जन क्योकर फराते हैं कि मृतको का पुन-नत्यान नहीं है ॥ १३ । यदि मृतकों का पुननत्यान नहीं है तो स्त्रीष्ट भी नहीं जी उठा है ॥ १४ । खीर का स्त्रीष्ट नहीं को उठा है तो तमारा उपदेश व्यर्थ ष्टे श्रीर तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है ॥ १५ । श्रीर एम ईश्वर के विषय में भूठे मादी भी उद्दरते है थवेंकि रम ने ईंग्यर पर मासी दिई कि उस ने स्वीप्ट की जिला उठाया पर यदि मृतम नहीं जी उठते दें सा उस ने उस की नहीं उठाया॥ १६ । वयोंकि यदि मृतक नहीं जो उठते हैं तो ग्रीष्ट भी नहीं जी चठा है ॥ ९७ । श्रीर का स्रोष्ट नहीं जी उठा है ता में पड़े हो ॥ १८। तय व भो जा म्त्रीष्ट में का गये हेनष्ट हुए हैं॥ १९ । की स्त्रीष्ट पर केवल इसी जीयन लें। प्रमारी आया है तो सब मनुष्यों से इम लाग श्रीधक श्रभागे है ॥

२०। पर अब ता स्त्रीष्ट मृतकों में से जी उठा र्ष्ट थ्रीर उन्हों का जा सा गये दे परिला फल हुआ है।। २१। प्रवासि अब कि मनुष्य के द्वारा से मृत्यु हुई मनुष्य के द्वारा से मृतकीं का पुनमत्यान भी होगा॥ २२ । क्योंकि जैसा आदस में सब लोग मरते है तैया ही स्त्रीष्ट में चय लोग जिलाये जायेगे॥

में क्रोटा हू थीर प्रेरित कदलाने के याग्य नही हू | सारी प्रधानता श्रीर सारा श्रीधकार थी। पराक्रम साप करेगा तय प्रन्त होगा ॥ २५ । क्योंकि जय लीं यह मव शत्रुको को क्षपने चरणों तले न कर से तय लें। राज्य करना उस की ग्रयण्य है। १६। पिछला शत्रु की लीप किया जायगा मृत्यु है ॥ २९। क्योंकि (लिया है) उस ने मय कुछ उस की चरगा तले करके उस के श्रधीन किया . परन्तु जब घर करेगा कि सब कुछ श्रधीन किया गया है तब प्रगट दैं कि जिम ने मय कुछ उस की श्रधीम किया यह थाप नहीं अधीन हुआ। २८। थीर जब सब कुरू उस के श्रधीन किया जायगा तब पुत्र श्राप भी उस के अधीन ऐसा जिस ने सब कुछ उस के अधीन किया जिन्ते ईंग्यर सभी में सब कुछ दाय ॥ २९। नहीं तो जो मृतका के लिये वपतिसमा लेते हैं सा क्या करेंगे . यदि मृतक निश्चय नहीं जो उठते हैं तो वे क्या मृतकों कं लिये वपतिसमा लेते है ॥ ३०। रम भी क्यों दर घड़ी जारियम में रहते है। ३१। तुम्दारे विषय में स्त्रीष्ट यीशु हमारे प्रभु में जा वड़ाई मे करता हू उस बड़ाई को सोंत में प्रांतिदिन मरता टू ॥ ३२। जो मनुष्य की रोति पर में इफिस में बन-पंगुको से लडा तो मुभी वया लाभ हुका . यदि मृतक नहीं जी उठते हैं ता आखा हम खांब खाँ पींबें कि तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है . तुम श्रव ला श्रपने पापों विदान मर जायेंगे॥ ३३ । धोरा मत साश्रो . वुरो समित श्रच्छी चाल की विमाइती है ॥ ३४ । धर्म के लिये जाग उठा फीर पाप मत करी क्योंकि कितने हैं जो ईप्छर को नही जानते हैं . मै तुम्दारी लका निमित्त कदता हू॥

३५। परन्तु कोई करेगा मृतक लोग किस रीति से जो उठते है थ्रीर कैसा देह धरके याते है। ३६। ये मूर्ख जो कुछ तू बोता है से यदि मर न जाय ता जिलाया नहीं जाता है। ३७। श्रीर तू को युक्क बाता है यह मूर्ति का हा जायगा नहीं बोता है परन्तु निरा एक दाना चाटे गेटू का चाडे १३। परन्तु दर एक श्रपने श्रपने पद के श्रनुसार श्रीर किसी श्रानाज का ॥ ३८। परन्तु इंग्रवर श्रपनी जिलाया जायगा खीष्ट परिला फल तय स्त्रीष्ट के इच्छा के अनुसार उस की मूर्ति कर देता है खीर हर लोग उस के आने पर ॥ २४ । पोके जब बद राह्य | एक बीज को अपनी स्नर्पता ॥ ३९ । इर एक की ईम्बर खर्थातू पिता के राथ सेंपिशा जब वर्ग शरीर एक दी प्रकार का शरीर नहीं है परन्तु मनुष्ये।

लिया का थीर है पक्रिया का थीर है ॥ ४०। स्वर्ग में को देह भी हैं थ्रीर पृष्यित्री पर को देह है परन्तु स्वर्ग में के देरों का तेन ग्रीर है ग्रीर पृधियी पर के देहे। का श्रीर है। ४१। सूर्य्य का तेन श्रीर है, चन्द्रमा का तेन श्रीर है श्रीर तारी का तेन श्रीर है क्योंकि तेज में एक तारा दूसरे तारे से भिन्न है। ४२। बैंचे ही मृतकों का पुनकत्थान भी टीगा . बद नाशमान बाया जाता है श्रावनाशी रहाया जाता रै॥ ४३ । बद ग्रनादर संदित द्याया जाता है तेज संदित उठाया जाता है . दुर्ख्यलता संदित छोया जाता है सामर्थ्य सहित स्ठाया जाता है ॥ ४४ । यह प्राणिक देह बीया जाता है जात्मिक देह उठाया जाता है. एक प्राणिक देह है खीर एक खात्मिक देह है ॥ ४४ । यू लिखा भी है कि पहिला मनुष्य यादम जीवता प्राची हुआ . पिक्रला स्नादमी जीवन दायक क्रात्मा है ॥ ४६। पर जो क्रांत्मिक है सेर्ाई परिला नही है परन्तु वह जा प्राणिक है तथ वह जा क्यात्मिक है। ४७। पहिला मनुष्य पृथिवी से मिट्टी का था . दूसरा मनुष्य स्वर्ग से प्रभु है ॥ ४८ । वर मिट्टी का जैसा था बैसे वे भी दें जो मिट्टो के है स्नार वह स्वर्गवासो जैसा है वैसे वे भी है जो स्वर्गवासी है। ४९। श्रीर जैसे हम ने उस का रूप जो मिट्टी का या धारण किया है तैसे उस स्वर्श-वासी का रूप भी धारण करेंगे॥ ५०। पर हे भाइया मै यद कहता हू कि मास श्री लोहू ईप्टर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते हैं और न विनाश श्रविनाश का अधिकारी दीता है॥ ५१। देखी में तुम्दि एक भेद वताता हू कि इम सब नदी से जायेंगे परन्तु दम सब पिकली तुरही को समय चमा भर मे पलक मारते ही बदले जायेंगे ॥ ५२ । क्योंकि तरही फूकी जायगी थार मृतक प्रविनाशी उठाये जायेंगे है कि यद नाशमान श्राविनाश की प्रत्नि लेवे ग्रीर यह मरनहार धामरता की पहिन लेवे ॥ ५४ । श्रीर ,जब यह नाशमान श्राबिनाश की पहिन लेगा श्रीर

का शरीर श्रीर है पशुश्रों का शरीर श्रीर है मरू- को लिखा हुआ है कि जय में मृत्यु निगली गई पूरा

५५। हे मृत्यु तेरा डक कहां. हे परलेकि तेरी जय कहा ॥ ५६। मृत्यु का हक पाप है थीर पाप का वल व्यस्था है ॥ ५७। परन्तु ईश्वर का धन्य-वाद हो जो हमारे प्रभु योशु खीष्ट के द्वारा से हम जयवन्त करता है ॥ ५८। सा हे मेरे प्यारे भाइया हुठ थीर श्रवल रहा थीर या जानके कि प्रभु मे तुम्हारा पार्यस व्यर्थ नहीं है प्रभु के काम मे सहा वहते जायो ॥

दे जिस चन्दे के विषय में जो पवित्र लोगों के लिये ठहराया गया है जैसा में ने गलातिया की सम्हित्यों की आजा दि ई तैसा तुम भी करे। है। हर अठवारे के पहिले दिन तुम से पहर एक मनुष्य जी कुछ उस की सर्पात्त से बढ़ती दि ई जाय से ई अपने पार एकहा कर रखे ऐसा न है। कि जब में यह तब चंदे उगाहे जाये। है। कीर जब में पहुचूंगा तब जो कोई तुम्दें अच्छे देख पहुँ उन्हें में चिट्टियां हं के भेवूगा कि तुम्हारा दान विष्यालीम की ले जाये। 8। पर जो मेरा भी जाना उचित होय तो वे मेरे संग्र जायेगे।

भारत से प्राप्त करेंगे।। ५०। पर है भाइयों तथ तुम्हारे पास प्राक्ता।। ६। क्योंकि मैं मार्कि में यह कहता हू कि मास थ्री। लोहू ईप्टर के राज्य विकास का अधिकारी नहीं है। सकते हैं और न विनास यहां उन्हरू वा उरन जाड़े वा समय भी काटूंगा कि सुम्हार एक भेद बताता हू कि हम सब नहीं से जायेंगे परन्तु हम सब पिकली तुरही के समय चया भर में पलक मारते ही बदले जायेंगे।। ५२। ह्योंकि तुरही प्राप्त हों चलते चलते देखने नहीं चाहता हू पर आशा प्रक्ता जायों। यह सकते जायेंगे।। ५२। ह्योंकि तुरही प्रक्ता हू कि यह नासमान अबिनास को पहिन लेवे थ्रीर कार्य थेंग्य द्वार मेरे लिये खुला है श्रीर बहुत से विहर प्रमुखा स्वार स्वर स्वार स्वार

जिय यह नाशमान श्रांबनाश की पहिन लेगा श्रीर रे०। यदि तिमोधिय श्राध ती देगी कि वह प्रदेश कि निर्माण श्राध ती देगी कि वह प्रदेश कि मिस्र का निर्माण रहे स्थाकि जैसा मै प्रमुका

कॉर्प्य केरता हू तैसा यह भी करता है ॥ १९ । से | टारा है ॥ १७ । क्लिफान श्रीर फर्तुनात श्रीर श्राखा-कीर्द उसे तुच्छेन जाने परन्तु उस की क्रशल से श्रारो पहुंचाश्रो कि वह मेरे पास श्रावे क्योंकि मे भाइयों के चंग उस की बाट देखता हू॥ १२। भाई अपह्लों के विषय में यह है कि में ने उस से बहुत विन्ती किई कि भाइयों के संग तुम्हारे पास जाय पर उस की इस समय में जाने की कुछ भी इच्छा नं घी परन्तु जब ग्रवसर पावेगा तब जायगा॥

१३। बागते यहा . विकास में हुठ रहा . पुरुपार्थं करेा . वलवन्त द्वास्त्रो ॥ १४ । तुम्हारे सव कर्म प्रेम से किये खाये॥ १५। स्रीर हे भाइया मे को जानते है। कि स्राखाया का पहिला फल है स्रीर मनुष्य के अधीन दो जो सहक्रमी की परिश्वम करने- तुम सभी के स्मा देवि । आमीन ॥

यिक के आने से में आनिदत है कि इन्हों ने तुम्हारी घटी की पूरी किई है। १८। क्योंकि उन्हों ने मेरे थीर तुम्हारे मन की मुख दिया है इस लिये रेसी के। माना ॥

१९। स्त्राशिया की मबहालियों की स्त्रार से तुम का नमस्कार. अकूला श्रीर प्रिस्कीला का श्रीर उन के घर में को मख्डलों का तुम से प्रभु में बहुत बहुत नमस्कार ॥ २०। संव भाई लोगों का तुम से नमस्कार . एक दूसरे की पवित्र चूमा लेके नमस्कार करो ॥ २१। मुक्त पावल का अपने हाथ का लिखा तुम से यह बिन्ती करता हूं. तुम स्तिकान के घराने हुआ नमस्कार ॥ २२। यदि कोई प्रमु यीशु खीष्ट की प्यार न करे ती सांचित ही मारानाचा (श्रर्थात् उन्दों ने अपने तर्द पाँचत्र ले। ग्रो कं सेवकार्द के प्रमु खाता है) ॥ २३ । प्रमु योशु खोष्ट का ख़नुग्रह लिये ठेहराया है ॥ १६ । तुम ऐसी की छीर दर एक तुम्हारे स्ना द्वीय ॥ २४ । स्तीष्ट यीशु में मेरा प्रेम

## करिन्थियां का पावल प्रेरित की दूसरी पत्री।

१ पावल का ईंग्बर की इच्छा से योशु कीष्ट का प्रेरित है श्रीर भाई तिमोधिय ईश्वर की मण्डली की जी करिन्य में है चन सब पवित्र लेागे। के संग जे। सारे क्याखाया देश में हैं।। २। तुम्हें हमारे पिता ईंग्वर स्रोर प्रभु योशु खोष्ट से अनुग्रह खार शांति मिले॥

३। हमारे प्रमु योशु स्त्रीष्ट के पिता ईश्वर का ना दया का पिता थ्रीर समस्त शांति का ईश्वर है धन्यवाद द्वाय ॥ ४ । जी ६मे दमारे सारे क्लेश में भारत देता है इस लिये कि हम उन्हें तो किसी प्रकार के क्रोण में हैं उस शांति से शांति दे सर्के जिस करके इम आप ईश्टर से शांति पाते हैं॥ ५।

क्यों कि जैसा स्त्रीष्ट के दुख हमा में बहुत होते हैं तैसा इमारी शांति भी खोष्ट के द्वारा से बहुत है।ती है। ६। परन्तु इस यदि क्लेश पाते हैं ती यह तुम्हारी श्रांति थी। निस्तार के लिये है जी इन्हीं दु.खों में बिन्हें इस भी उठाते हैं स्थिर रहने में गुरा करता है . अथवा यदि शांति पाते है तो यह तुम्हारी शांति थ्रा निस्तार के लिये हैं ॥ ७ । श्रीर सुम्हारे विषय में इमारी आशा दृढ है क्योंकि जानते हैं कि तुम बैसे दु.खों के तैसे शांति के भी भागी हा।

८। हे भाष्यो इम नहीं चाहते है कि तुम हमारे उस क्रोश के विषय में श्रनसान रहा दे। श्राशिया में इस को दुया कि सामर्थ्य से व्यधिक इस पर । श्रात्यमा भार पड़ा यहां लों कि प्राय वचाने का भा

श्राचा श्रपने में या चुके घे कि इमारा भरीसा श्रपने पर न होय परन्तु ईण्टर पर जेा मृतकों की जिलाता है। १०। उस ने इस गेसी वही मृत्यु से बचाया श्रीर वचाता है . उस पर इस ने श्रामा रखी है कि वद फिर भी वचावेगा॥ ११। कि तुम भी दमारे लियं प्रार्थना करके यहायता करोगे जिन्ते जी बरदान बहुता के द्वारा से इसे मिलेगा उस के काररा यदुत साग दमारे लिये धन्यवाद करें।

१२। क्योंकि हमारी बढ़ाई यह है अर्थात् हमारे मन की बाली कि जगत में पर थीर भी तुम्हारे यदां इमारा व्यवहार इंग्वर के योग्य की सोधाई था सञ्चार्ड सरित गारीरिक ज्ञान के ग्रनुसार नहीं परन्तु ईंग्छर के अनुग्रद्ध के अनुसार या॥ १३। क्योंकि धम तुम्दारे पास थार कुछ नही लिखते है केंबल वर जी तुम पढ़ते अथवा मानते भी हा ग्रीर मुक्ते भरोसा है कि खना लों भी मानागे॥ १४। जैसा तुम ने कुछ कुछ इमीं को भी माना है कि जिस रीति से प्रमु योग्नु के दिन में तुम इमारे लिये बडाई करने के इंतु हैं। उसी रीति में तुम्हारे लिये इम भी दे॥ १५। श्रीर इस भरी से में ने चाहता षा कि पहिले तुम्हारे पास खार्क जिस्ते तुम्हें टूसरी बेर दान मिले॥ १६। श्रीर तुम्हारे पास से दाके माकिङोनिया की जाड ग्रीर फिर माकिङोनिया स तुम्हारे पास ग्राड ग्रीर तुम्हा से विदूविया की ग्रीर क्छ दूर ली पहुचाया जाउं॥ १९। सी इस का विचार करने से क्या में ने इलकाई किई श्रथवा मे क्षे विचार करता हू क्या गरीर के श्रनुसार विचार करता हू कि मेरी बात में हां हां ग्रीर नहीं नहीं द्दीवं॥ १८। ईम्बर विम्वासयीगय साद्ती है कि इमारा यचन जो तुम से कहा गया हां श्री नहीं न घा॥ १९ । क्योंकि ईंग्वर का पुत्र योशु स्तीष्ट निय का दमारे द्वारा अर्थात् मेरे थे। सीला के था तिमीथिय के द्वारा तुम्हारे घीच में प्रचार हुया हां थी। नहीं न था पर उस में हां ही था॥ २०। स्वींकि र्दछ्वर की प्रतिचार जितनी दों उसी में दां श्रीर

दमें चपाय न रहा ॥ ए । वरन इस खाप मृत्यु की । सहिमा प्रगठ देग्य ॥ २१ । श्रीर ले। दर्भ सुम्हादे संग फीष्ट में हुड़ करता है और जिस ने इस योभ-वेक किया है से। ईंग्वर है। २२। जिस ने हम पर काप भी दिई है थार हम लागों के मन में पांचय श्रात्मा का वयाना दिया है। २३। घरन्तु में ईश्वर की अपने प्रागः पर साधी बदता ह कि में ने तुम पर दया किई जा श्रव ली करिन्य नही गया ॥ २४। यह नहीं कि हम तुम पर विश्वाम के विषय में प्रभुताई करनेहारे है परना तुम्हारे श्रानन्द के गहा-यक दे क्योंकि तुम विज्ञाम से ग्रहे हा ॥

> २. प्रन्तु में ने अपने लिये तुम्हारे विषय में यही ठहराया कि में फिर उन के पास उदास दीके न तालेगा ॥ २ । क्योंकि जो में तुम्हें उदास कई तो फिर मुक्ते अप्रानन्दित करनेदारा कान दे केयल यह जा मुक्त में स्वाम किया जाता है॥ ३। श्रीर में ने यहाँ वात तुम्हारे पाम इम लिये लिखी कि स्नाने पर मुक्ते उन की श्रीर से भाक न दीय जिन की श्रीर में उचित था कि मैं ग्रामिन्दत दीता क्योकि में तुम की का भरोसा राजता हू कि मेरा खानन्द तुम सभी का थानन्द है। ४। यड़े क्लेंग थ्रीर मन के कष्ट में स ने बहुत रा राके तुम्हारे पास लिया इस लिंग नहीं कि तुम्हें जीक द्वीय पर इस लिये कि तुम उस प्रेम की जान लेखा जा में तुम्हारी खार बदुत ऋधिक करके रखता टू ॥

प्र। परन्तु किसी ने यदि शाक दिलाया है ता मुक्ते नहीं पर मे बहुत मार न देऊ इस लिये कल्ता ष्ट्र मुख्य मुख्य तुम सभी की जीक दिलाया है। ६। में से जन के लिये यह दख्ड की भाष्ट्रयों में से प्राधिक लोगो। ने दिया बहुत है। ७। इन लिये इस के विन्द्व तुन्हें थीर भी चाछिये कि इसे क्षमा करे। थीर शांति देखा न दी कि ऐसा मनुष्य ग्रत्यन्त शांक में डूब जाय॥ ८। इस कारण में तुम से विन्ती करता टू कि उस की अपने प्रेम का प्रमाण देखी। ए। कोंकि म ने इस देतु से लिखां भी कि तुम्हारी चरी में आमीन है जिस्ते हमारे द्वारा ईश्वर की परीक्षा लेके जानू कि तुम सब वाती में बाजाकारी

बेालते हैं ॥

द्दारते द्वातिक नंदी ॥ १० । जिस का तुमं कुरु कमा करते दी मैं भी किमा करता हू क्योंकि मै ने भी यदि कुछ बमा किया है तो जिस की बमा किया है उस को ने सुन्हारे कारण खीष्ट के साचात चमा किया हैं॥ १९। कि गैतान की इस पर दौव न चले क्योंकि इम उस की जुगतों से खेंचाने नहीं हैं॥ ' १२ । जब मै खीष्ट का सुसमाचार प्रचार करने की श्रीया में श्राया थीर प्रमुक्ते काम का एक द्वार मेरे लिये खुला था॥ १३। तब मै ने अपने भाई तीतस की जी नहीं पाया ती मेरे मन की चैन न मिली परन्तु उन से विदा हाके में माकिदोनिया का गया। ं १४। परन्तु ईक्टर का धन्यवाद द्वाय जी सदा खीए में इमारी जय करवाता है थीर उस के जान का सुगन्ध इमारे द्वारा से दर स्थान मे फैलाता है।। १४,। क्योंकि इस ईक्टर की उन में ही त्राख पाते हैं श्रीर उन में भी जी नाश देति हैं खीए के धुंगन्ध है ॥ १६ । इन की इस मृत्यु की लिये मृत्यु के गध हैं पर उन की जीवन के लिये जीवन के राध हैं . जीर इस काम के याग्य कीन है॥ १९। क्योंकि 'हम उन यहुती के समान नहीं हैं जो ईखर

देश हम फिर अपनी प्रश्नसा करने लगे हैं अथवा जैसा कितनों की तैसा क्या हमों की भी प्रश्नसा की पत्रियां तुम्हारे पास साने का अथवा तुम्हारे पास से ले जाने का प्रयोग्जन है। है। तुम हमारी पत्री हो जी हमारे दृदय में लिखी गई है और सब मनुष्यो से पहचानी श्री पढ़ी जाती है। इं। क्योंकि तुम प्रत्यक्ष देख पड़ते हो कि खीए की पत्री हो जिस के विषय में हम ने सेवकाई किई थीर जो सियाही से नही परन्तु जीवते ईस्वर के ब्रात्मा से पत्थर की पांट्याओं पर नही परन्तु हृदय की मासक्यी पटारेयों पर लिखी गई है।

के यचन में मिलावट करनेद्वारे हैं परन्तु जैसे

सञ्चार्ड से घोलनेदारे परन्तु जैसे ईश्वर की ग्रीर से

वालनेहारे तैसे ईश्वर के सत्मुख खीष्ट की बात

थी और पत्थरों में खोदी हुई थी तेजामय हुई यहां लें। कि मूसा के मुंद के तेज के कारण जो लाप होनेहारा भी था इस्रायंल के सन्तान उस के मुद्द पर दृष्टि नहीं कर सकते थे॥ दाते। लात्मा की सेवकाई खार भी तेजामय क्यों न होगी॥ ए। क्योंकि यदि दख्ड की खाजा की सेवकाई एक सेजाधी ते। वहुत अधिक करके धर्मों की सेवकाई तेज में उस से थेंट्र है॥ १०। खार जो तेजामय कहा गया था से। भी इस करके खर्थात् इस अधिक तेज के कारण कुड़ तेजामय न ठहरा॥ १९। क्योंकि यदि वह जो लोग, होनेहारा था तेजवन्त या ते। बहुतं

श्राधिक करके यह जा वना रहेगा तेजामय है। १२। सा रेसी आशा रखने से इम बहुत खोलके व्यात करते है। १३। श्रीर ऐसे नहीं जैसा मुसा अपने मुंद पर परदा डालता घा कि इस्रायेल के सन्तान उस लाप दोनेहारे विषय के खन्त पर दृष्टि न करें ॥ १४ । वरन उन की वृद्धि मन्द हुई क्योंकि श्रानं लीं पुराने नियम के पठने में बही परदा पड़ा रहता है श्रीर नहीं खुलता है कि वह की हु में लेप किया जाता है।। १५। पर श्राज हो। जब मुसा का पुस्तक पढा जाता है उन के दृदय पर परदा पड़ा है।। १६। परन्तु जब बह प्रभुकी स्त्रीर फिरेगा तव वह परदा चठाया जायगा ॥ १९ । प्रभु ते। श्रात्मा है श्रीर जहां प्रभुका श्रात्मा है तहां निर्वेध-ता है॥ १८। श्रीर इस सब उघाडे मुंद प्रसुका तेज जैसे दर्पमा में देखते। हुए माना प्रमु प्रर्थात् आत्मा के मुका में तेज पर तेज प्राप्त कर उसी क्य में यदलते जाते हैं॥

सेवकाई इसे मिली है इस कातर नहीं होते हैं। २। पर लज्जा के सुप्त कामी की त्यामके न चतु-राई से चलते है न ईश्छर के यचन मे मिलायट कारते हैं परन्त सत्य की प्रगाट करने से हर ण्क सतुष्य के विवेक की ईश्वर के ब्रागे ब्रापने विषय में प्रमाण देते हैं ॥ ३। पर हमारा गुसमाचार यदि ग्रुप्त भी दें तो उन्हों पर ग्रुप्त है जी नाम दाते हैं। है। जिन्दों में देख पहता है कि इस संसार के ईंग्वर ने प्रविध्वाचिया की बुद्धि प्रधी किई दें कि खीए जो ईश्वर की प्रतिमा है तिस के तेज की मुसमाचार की ज्योति उन पर प्रकाश न ऐ।य॥ **५** । क्योंकि इस अपने की नहीं परन्तु सीष्ट्र यीशु की प्रभु करके प्रचार करते है और अपने की यीश के कारण तुम्हारे दास कहते हैं ॥ ६ । क्योंकि ईश्वर जिस ने शाचा किई कि श्रधकार में से ज्योति चमके बदी है जो दम लेगो। के दृदय में चमका कि र्दण्वर का जो तेज योग्न कीष्ट के मुंद पर दे उस तेन के जान की न्याति प्रकाश देाया।

9। परन्तु यह सपित हमें मिट्टी के वर्तनी मे मिली है कि सामध्ये की बाधिकाई ईग्वर की ठहरे बीर इमारी खोर से नहीं ॥ ८। इम सर्व्यं क्रिय पाते है पर सकते मे नहीं है। ए। दुबधा मे है पर निक्षाय नही . सताये जाते हैं पर त्यारी नही जाते . गिराये जाते हैं पर नाम नही द्वाते ॥ १०। इस नित्य प्रभु योशु का भरवा देख में लिये फिरते है कि योशु का जीवन भी हमारे टेह में प्रगट किया जाय ॥ १९ । क्योंकि एम जी जीते हैं सदा यीशु के कारण मृत्यु भागने की सेंपे जाते दे कि योशु का जीवन भी इसारे सरनदार ग्ररीर में प्रग्नट किया जाय ॥ ९२ । से मृत्यु इमें में परन्तु जीवन सुम्टी में कार्य करता है।

् लिखा है मैं ने विख्यास किया इस लिये बोला जय | संग रहे ॥ कि इमे मिला है इस भी विकास करते हैं इस लिये

बोलते भी दें॥ १४। व्योकि जानते दें कि जिस 8. इस कारण जय कि उस दया के अनु- ने प्रमु योश की जिला उठाया में। दर्म भी योश के सार जो दम पर किई गई यद द्वारा जिलाके तुम्हारे मंग्र अपने आगे खड़ा करेगा । १५। स्थोकि सय शुरू तुम्हारे लिये है जिस्त पनुग्रष्ट यहुत छाक्षे ईश्वर की महिमा के लिये यहुत लागी के धन्यवाट के ऐतु में वहता जाय॥ १६। एम लिये इस कातर नहीं पाते हैं परन्तु तो इमारा बाइरी मनुष्यस्य नाग भी देश्या है तीभी भीतरी मनुष्यन्य दिन पर दिन नया दीता जाता है ॥ ९९। क्योंकि एमारे क्रेज का चल भर का एलका बीक इसारे लिये गरिमा का जनना भार जाधिक से जाधिक करके उत्पन्न करता है॥ १८। कि इम ती दृश्य विषयों की नहीं परन्तु श्रहृज्य विषयों की देंग्रा करते हैं कोकि दूश्य विषय व्यक्तिय है परन्तु ब्रद्भाव धिषय नित्य रें ॥

प् हम बानते है कि का हमारा पृथियी पर का उरा मा घर गिराया जाय ता ईग्यर से एक भयन रसे मिला है जो यिन दाध का बनाया द्या नित्यस्थायी घर स्वर्ग से है। १। क्योंकि इस देरे में एम कहरते भी हैं श्रीर प्रयमा यह यासा हो। स्वर्शीय है कपर से पहिनने की लालमा करते है ॥ ३ । जो ऐसा ही ठहरे कि पहिने हुए हम नगे नहीं पाये जायेंगे॥ ४। हां हम जा इस हरे में है ब्रोक में दबे एए कहरते हैं क्योंकि हम उतारने की नदी परन्तु कपर से पदिनने की इच्छा करते है कि जीवन में यह मरनटार निगला जाय ॥ Y । श्रीर जिस ने इसे इसी बात के लिये तैयार किया है में। ईश्वर है जिस ने एमं पवित्र श्वारमा का धयाना भी दिया है ॥ ६ । वा हम सदा ठाटस बांधते है थीर यह जानते है कि जब लें देह में रहते हैं तय नों प्रभु से ग्रलग दे।ते है। ९। कोंकि इम रूप देखने से नहीं परन्तु विक्वास से चलते हैं। इस लिये इस साइस फारते है स्रोर यही १३। परन्तु विश्वास का बदी कात्मा जैसा प्रधिक चादते है कि देद से प्रलग देकि प्रभु के

ए। इस कारण इस चाई संगरहते इर चाई

करते हैं ॥ १०। क्योंकि इस सभी का स्त्रीष्ट के कि धर्मा वर्ने॥ विचार ग्रासन के ग्रागे प्राट किया जाना ग्रवश्य है जिस्ते हर एक जन क्या भला काम क्या खुरा-जा क्रुक किया दे। उस के अनुसार देश के द्वारा किये हुए का फल पाँचे ॥ ११। से। प्रभु, का भय मानके इस सनुष्यों को समकाते हैं पर ईडवर के आगे इस प्रगाट होते है सार मुंके भरासा है कि सुम्हों के मन में भी प्रगट दुए हैं ॥ १२। को कि हम तुम्हारे पास् फिर अपनी प्रश्रमा करते हैं से नहीं परन्तु तुम्हें इसारे विषय में बड़ाई करने का कारण देते हैं कि ती लेगा दृदय पर नहीं परन्तु इप पर धमयड करते हैं उन के विक्रु बड़ाई करने की जगह तुम्हें मिले॥ १३ विशेषिक इस चाई बेबुध हो तो ईप्रदर के लिये बेंबुध-हैं चाई सुबुद्धि हो तो तुम्हारे लिये सुबुद्धि हैं॥

१४। खीष्ट का प्रेम इमें वश कर लेता है क्यों-कि इम ने यह विचार किया कि यदि सभी के लिये एक मरा तो वे सब मूग्॥ १५। स्रीर वह सभी के लिये इस कारण मरा कि जो जीवते है सा प्रव ग्रपने लिये न जीवें परन्तु उस के लिये को उन के निमित्त मरा और की उठा ॥ १६-। से। इम अर्ब से किसी की। शरीर की अनुसार करके नहीं समभते हैं और यदि इस खाष्ट्र की शरीर के व्यनुसार करके समझते भी घे तौभी व्यव उस की नहीं ऐसा समझते है। १९। से यदि काई खीष्ट मे द्दीय तो नर्द सृष्टि है . पिहली वार्त बीत गर्द है देखे। सब बाते नई हुई हैं॥

१८। श्रीर सब बाते ईर्छर की श्रीर से है बिस ने योशु खोष्ट के द्वारा हमें अपने साथ मिला लिया थ्रीर मिलाय की सेवकाई इमें दिई ॥ १९। अधीत् कि ईख्वर जगत के लोगों के अपराध उन पर न लगाकी यीष्ट्र में जगत की अपने साथ मिला सेता था थीर मिलाप का बचन हमां की सेंप दिया॥ २०। से। इस स्त्रीष्ट की उन्ती दूत हैं माने। ईश्वर दमारे द्वारा उपदेश करता है . इस खीष्ट की चन्ती विन्ती करते है ईश्वर से मिलाये चाओा ॥ २१।

मलग होते हुए उस की प्रस्तृता येग्य दीने की, चेष्टा । हमारे लिये पाय समाया कि उस में दम देश्वर

ई मि इस जो सहकारमी हैं उपदेश करते हैं कि ईश्वर के अनुग्रह की व्रथा ग्रह्यान करे।। रे। क्योंकि वह कहता है में ने शुभ काल में तेरी युनी बीर निस्तार के दिन में तेरा उपकार किया . देखाे- श्रभी वह शुभ काल है देखे। सभी वह निस्तार का दिन है ॥ ३ । इस किसी बात से कुछ ठोकर नहीं खिलाते हैं कि इस स्वकार्ड पर दोष न लगाया जाय॥ ४। परन्तु जैसे ईश्वर को सेवक तैसे हर वात से अपने लिये प्रभाग देते है अर्थात् बहुत धीरता से क्लेशों में दरिद्रता में सकटा में ॥ ४। मार खाने में बन्दीगृक्षें में हुं हुड़ी में परिश्रम में जाराते रहने में उपवास करने में॥ ई। शुद्धता से चान से धोरज से कृपालुता से पवित्र श्रात्मा से निष्कपट प्रेम से ॥ ९। सत्य के बचन से ईश्वर की सामर्थ्य से दहिने थे। वार्षे धर्मा की हिंचियारों से ॥ ८ । खादर श्री निरादर से खपपश थी। सुपश से कि भरमानेहारी के ऐसे हैं तीभी सच्चे है ॥ ९ । व्यनजाने हुकों के ऐसे हैं तीभी जाने जाते हैं मरते हुकों के ऐसे हैं और देखे। जीवते है ताड़ना किये दुस्रो के ऐसे हैं स्रीर घात नही क्रिये जाते हैं॥ १०। उदासें के ऐसे है परन्तु यदा आनन्द करते है कगालों के ऐसे है परन्त बहुतों को धनवान करसे हैं ऐसे है जैसा हमारे पास कुछ नहीं है ताभी सब कुछ रखते है।

११। हे कॉर्रोन्थयो इमारा मुंद तुम्हारी ग्रोर खुला है हमारा दृदय विस्तारित हुआ है ॥ १२। तुम्हें इमें में सकेता नहीं है परन्तु सुम्हारे ही अन्त -करण में तुम्दें सकता है ॥ १३ । पर में तुम की नैसा श्रपने लड़कों को इस का बैसा ही बदला बताता हू कि तुम भी बिस्तारित देखो। १४। मत श्रविष्वासिया के संग श्रसमान वूग में नुत जाश्री क्योंकि धर्मा और श्रधर्मा का कीन सा सामा है बीर ग्रंधकार के साथ ज्योति की कीन सगति॥ क्यों कि जो पाप से अनजान या उस की उस ने १५। बीर विलयाल के स्ता खीष्ट्र की कीन सम्मति

है अधवा प्रविकासी के साध विक्रांसी का कीन। सा भाग॥ १६। खीर मूरती के संग ईश्वर के मन्दिर का कीन सा सबन्ध है क्योंकि तुम ती जीवते ईश्वर की मन्दिर है। वैसा ईश्लर ने कहा में उन में खैसूगा ग्रीर उन में फिबंगा ग्रीर मे उन का ईक्ष्टर देंगा थ्रीर वे मेरे लोग होंगे ॥ १७। इस लिये परमेश्वर करता है उन के बीच में से निकला थीर यालग देश्यो ग्रीर अशुद्ध अस्तु की मत कूग्री ती मे तुम्हें ग्रष्टण करना॥ १८। ग्रीर में तुम्हारा पिता होंगा श्रीर तम मेरे पुत्र श्रीर पुत्रिया दिया सर्व्वधात्तिमान प्रमेश्वर ऋदता है ॥ '

9. सी है प्यारी जब कि यह प्रतिन्नार इसे मिली है आखी हम अपने की धरीर खीर खात्मा की सब मलीनता से ग्रुट्ट करें ख्रीर ईच्छर का भय रखते हुए सपूर्ण प्रतित्रता की प्राप्त करें॥

२। इसे ग्रहण करे। इस ने न किसी से अन्याय ष्टम तुम्हारे स्त्रा मरने श्रीर तुम्हारे स्त्रा जीने की तैयार हैं ॥ ४ । तुम्हारी ग्रीर मेरा साइस बहुत है तुम्हारे में ईख़्य के सन्मुख प्रगट किया जाय 🛭 विषय में मुक्ते वहाई लरने की जगह खहुत है हमारे ष्राधिक से प्राधिक प्रानन्द करता हू।

यदा ली कि नै अधिक आनिदत हुआ।

प्रशासि की मैं ने उस पत्री से तुन्हें श्रोक प्रकार से ठाठम अधता है।

दिलाया तामी में यदापि पहलाला या अब नहीं पंकताता हू. में देखता हूं कि उस पन्नी ने यदि केंचल चोडी द्येर हों ताभी तुम्हें ग्रांक ता दिलाया॥ ९ १ अभी मैं आनन्द करता हू इस लिये नहीं कि सुम ने जोक किया परन्तु इस लिये कि जोक करने से पश्चा-ताप किया क्योंकि तुम्हारा शोक ईश्वर की इच्छा के अनुसार था जिन्ते तुन्हें इमारी ग्रीर से किसी वात में हानि न हीय॥ १०। क्योंकि जो शोक ईप्रवर की इंच्छा के अनुसार है उससे बद पश्चाताप उत्पद्म होता है जिस करके त्राया है ग्रीर जिस से किसी की नहीं पकताना है परन्तु संसार की ग्रीक से मृत्यु उत्पन्न होती है ॥ ११। व्योकि स्रपना यही ईश्वर की इच्छा के अनुसार शाक दिलाया जाना देखी कि उस से कितना यह धी उत्तर देने की कितनी चिना दां कितनी रिस इां कितना भय दां कितनी लालसा हा कितना अनुराग दो दयह देने का कितना विचार तुम में उत्पन्न दुव्या : तुम ने समस्त प्रकार से व्यपने लिये इस वात में निर्देश्य होने का प्रमास दिया है ॥ किया न किसी की विगादा न किसी की ठगा॥ १२। सी मैं ने जी तुम्हारे पास लिखा तीभी नं ता ३। में दोषी ठद्याने की नहीं कदता हूं क्योंकि में उंस के कारण लिखा लिस ने अपराध किया न उस ने आगो से कहा है कि तुम हमारे मन में हो ऐसा कि के कारण जिस का अपराध किया गया परन्तु इस कारण कि इमारे लिये जा तुम्दारा यह है से तुम्हों

१३। इस कारण से इस ने तुम्हारी शांति से भव क्रोग के विषय में में शांति से भर गया हू थार शांति पाई और बहुत प्राधिक करके तीतंस के श्रानग्द से श्रीर भी श्रानन्दितं हुए क्योंकि उस की ४ । क्यों कि जब इस माकिटोरिया में ग्राये तथ मन के। तम सभी की ग्रार से सुख दिया गया है ॥ भी दमारे घरीर की कुछ चैन नहीं मिला पर दम १४। क्योंकि यदि में न उस के प्राप्ते तुम्हारे विषय समस्त प्रकार से क्रेश पाते थे . वादर से युद्ध मीतर में कुछ वडाई किई है तो लिस्तित नहीं किया गया से अय था ॥ ६ । यरन्तु दीना की शांति देनेहारे ने हू परन्तु जैसा हम ने तुम से सब बार्त सम्चाई से श्रर्थात् ईप्रवरं ने तीतम् के श्राने से इमी को शांति कही तैसा इसारा तीतस के श्रामे वदाई करना भी सत्य दिर्दः॥ ७। श्रीर क्षेत्रल उस के श्राने से नहीं पर उस हुआ है ॥ १५ । श्रीर वह जी तुम सभी के श्रान्ता-शांति से भी जिस करके उस ने तुम्हारी लालसा था। पालन की स्मरण करता है कि तुम ने क्यों कर हरते तुम्हारे विलाप थ्री मेरे लिये तुम्हारे अनुराग का समा- थ्रीर कांपते हुए उस की ग्रहण किया ती खहुत घार इम से कहतें हुए तुम्हारे विषय में आंति पाई । श्रीधक अरके तुम पर स्त्रेद करता है ॥ १६ । में आर्नन्द करता हू कि तुम्हारी ग्रीर से मुक्ते समन्त

मादया एम तुम्हें ईश्वर का वह यनुग्रह जनाते हैं जो माकिदोनिया को
महालियों में दिया गया है ॥ १। कि क्रोंग की वड़ी
परीक्षा में उन के ग्रानस्त्र की प्रधिकाई ग्रीर, उन
को महा दरिइता इन दोनों के वह जाने से उन की
उदारता का धन प्रगट हुल्ला ॥ ३। क्योंकि में साबी
देता हू कि वे व्यपने सामर्थ्य मर ग्रीर सामर्थ्य से
श्रीधक ल्लाप हो से तैयार थे ॥ ४। श्रीर हम वहुत
मनाके विन्तों करते थे कि हम उस दान की ग्रीर
पवित्र लेगों के लिये को सेवकाई तिस की सगति
को ग्रहण करे ॥ ५। ग्रीर जैसा हम ने ल्लाण रखी
भी तैसा नहीं परन्तुं उन्हों ने ल्लपने तई पहिले प्रभु
को तब ईप्लर की इच्छा में हमी की दिया ॥ ६।
पहां लें कि इम ने तीतम से विन्ती किई कि जैसा
उस ने लागो खार्रम किया था तैसा तुम्हों में इस
लनुग्रह के कर्मा की समाप्त भी कर ले ॥

ु । परन्तु जैसे इर एक बात में प्राचीत् विज्वास में थें। यचन में थें। ज्ञान से थें। सारे यन से थें। ष्टमारी ख्रार तुम्हारे प्रेम में तुम्हारी बढ़ती देाती दै तैसे इस प्रनुग्रह के क्षर्स में भी तुम्हारी बढ़ती देाय॥ ८। में आजा की रीति पर नदीं परन्तु थीरा के यव करने के कारण थार तुम्हारे प्रेम को सञ्चाई की परखने के लिये कदता हू ॥ ९ । क्योंकि तुम दमारे प्रभु यीगु फीष्ट का अनुग्रह जानते हा कि यह जा धनी या तुम्दारे कारण दरिद्र दुश्रा कि उस की दरिद्रता के द्वारा तुम धनी द्वाक्षा । १०। श्रीर इस वात मे में परामर्थ देता हु क्योंकि वह सुम्हारे लिये श्रच्छा, है जा घरस दिन से क्षेत्रल करने का नहीं परना चाहने का भी ग्रारभ न्यागे से कर चुके॥ ११। से ग्रव फ़रने की भी समाप्ति करा कि जैसा चारने की तुम्हारे मन की तैयारी थी। वैसा सुम्दारी सर्पात के समान तुम्दारा समाप्ति करना भी हावे ॥ ११। क्योंकि यदि श्रामें से मन की तैयारी दाती दें ती जो जिस की पाय नही है उस के अनुसार नहीं परन्तु जो जिस 🖟

क्रोग्र मिले ॥ १४ । परन्तु समता से इस वर्त्तमान समय म तुम्हारी वक्ती उन्हां की घटती में काम ग्रावे इस लिये कि उन की घठती भी तुम्दारी घटती में काम ग्रार्घ जिस्ते समता दीय ॥ १५। जैसा लिखा दै जिस ने बद्दत सचय किया उस का कुछ उभरा नही ग्रीर जिस ने घोडा सचय किया उस का कुछ घटा नही। १६। श्रीर ईश्वर का धन्यवाद दाय जी तुम्हारे लिये बदी यव तीतम के पृदय में देता है,॥ १९। कि उस ने वर विन्ती ,ग्रष्टण किई वरन स्रति यव-वान देको वह अपनी इच्छा से तुम्हारे पास गया है॥ १८। श्रीर हम ने इस के संग्र इस भाई की भेजा है जिस की प्रशसा सुसमाचार के विषय में सव मण्डलिया में राती है। १९। श्रीर कवल इतना नहीं परन्तु वद मद्दु लिया से ठदराया भी गया कि दस यनुग्रद के कर्म के लिये जिस की सेवकाई हम में किई जानी है हमारे स्या चले जिस्ते प्रभुकी महिमा थार तुम्हारे मन को तैयारी प्रगट किई जाय॥ २०-। इम इस बात में बैाक्स रहते है कि इस श्रीधकार्द के विषय में जिस, की सेवकाई इस से किई जाती, है कोई इस पर देख न लगावे॥ २१। क्योंकि जा, वात केवल प्रभु के आगे नहीं परन्तु मनुष्या के आगे भी भली है हम उन की चिन्ता करते है ॥ २२ । फ्रीर,इम ने उन के स्याध्रपने भाई की भेजा है जिस को इस ने वारस्वार बहुत वाती में परखके यववान पाया है पर श्रव तुम पर जा बड़ा भरासा है उस के कारण बहुत घांधक यनवान पाया मै ॥ २३ । यदि तीतस की पूकी जाय ता बद मेरा साधी ख्रीर तुम्हारे लिये सहक्रमीं है श्रथवा हमारे भाई लोग हैं। तो वे मगडालिया के दूत श्रीर स्त्रीष्ट की महिमा है ॥ १४ । से उन्हें मर्व्हालया के सन्मुख व्यपने प्रेम का श्रीर तुस्हारे विषय में इसारे बड़ाई करने जा प्रमाग दिखायो ॥

आगों से मन की तैयारी द्वाती है तो जो जिस के कि विवास ते सिया में तुम्हारे पास कि पास है उस के अनुसार नहीं परन्तु जो जिस के विवास में तुम्हारे पास कि पास है उस के अनुसार वह ग्राह्म है। १३। यह लिखना मुक्ते अवक्षय नहीं है। ११। क्यों कि में तुम्हारे पस सिया नहीं है कि बारो की जैन बार तुम्हारे मन की तैयारी का जानता हू जिस के लिये में तुम्हारे

न पार्व ती क्या जाने इस निर्भय खडाई करने में धन्यबाद होने ॥ इम न करे तुम लिजत दीखी पर इम ही लीजत दावे ॥ ५। इस लिये मैं ने भाइयों से विन्ती करना श्रवण्य समभा कि वे सारी से तुम्हारे पास जावे ष्यारी दिया राया था स्त्रारी से सिद्ध करे कि यह लाभ को नहीं परन्तु उदारता के फल को ऐसा तैयार द्वाव ॥

मन में ठाने तैंचा दान करे कुठ कुठके ख़चवा दवाव से न देवे क्योंकि ईश्वर हर्ष से देनहारे की प्यार करतः है ॥ ८ । श्रीर ईक्ष्मर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्बे याधिकाई से दे सकता है जिस्ते हर बात मे थीर हर समय में सब मुद्ध जी खबत्रय' हीय तुम्हारे पास रहे क्षीर तुम्दी हर एक क्षच्छे काम के लिये बहुत सामर्थ्य द्वाय ॥ ए । जैसा लिखा है उस ने विषयाया उस ने कागाली की दिया उस का धर्म सदा से। रहता है। १०। जी बीनेहारे की बीज थीर भोजन के लिये रोटी देनेद्वारा है से तुम्हें देवे श्रीर तुम्दारा बीक फलवन्त करे श्रीर तुम्हारे धर्मा को फलाको आधिक करे॥ १९। कि तुम इर वात में सब प्रकार की उदारता के लिये की इमारे द्वारा र्इण्यर का धन्ययाद करवाती है धनवान किये जांगा। १२। क्योंकि इस उपकार की सेवकाई न किवल पंचित्र लेगो। की घड़ियों की पूरी करती है परन्तु र्दाया के बहुत धन्यवादी के द्वारा से उभरती भी

विषय में माकिशानिया के स्नारों वहाई करता हू तुम जो खीष्ट के मुसमाचार के स्नाधीन होने का कि स्नाखाया के लोग वरस दिन से तैयार हुए हैं स्नागीकार करते हो उस स्नाधीनता के लिये स्नार उन श्रीर तुम्हारे श्रृनुराग ने बहुती को हिसका दिलाया की श्रीर संभी की सहायता करने में तुम्हारी उदारता है॥ ३। परन्तु में ने भाइयों की इस लिये भेजा है के लिये ईश्वर का गुर्गानुखाद करते हैं॥ १४। ग्रीर कि तुम्हारे विषय में जो इस ने बढ़ाई किई है सो ईश्वर का श्रत्यना श्रनुग्रह जो तुम पर है उस के इस बात में ब्यर्थ न ठहरे अर्थात् कि जैसा में ने कारण तुम्हारी लालसा करते हुए 'तुम्हारे लिये कदा तैंचे तुम तैयार हो रही ॥ 🞖 । ऐसा न हो कि प्रार्थना करने से भी ईप्लय की महिमा प्रगट करते र्योद काई मार्किदोनी लोग मेरे सग स्राके तुम्हे तैयार हिं॥ १५। ईंग्वर का उस के स्रकण्य दान के लिये

१०. में वही पावल की तुम्हार साम्ने तुम्ही में दीन हूं परन्तु तुम्हारे पीड़े थीर तुम्हारी उदारता का फल जिस का सदेश तुम्हारी ग्रार साहस करता हूँ तुम से खीष्ट की नम्रता ख्रीर के।मसता के कारण क्रिन्ती करता डूं॥ २। मे यह विन्ती करता हू कि तुम्हारे साम्ने मुक्ते सस द्रकता से साहस करना न पड़े जिस से मैं कितना ६। परन्तु यह है कि को चुद्रता से ब्रोता है से पर को हमी को शरीर के अनुसार चलनेहारे समकते चुद्रता से लवेगा भी श्रीर जा उदारता से बाता है है साहस करने का विश्वार करता हूं ॥ ३ । ध्योकि में बदारता से लवेगा भी ॥ 9 । इर एक जन जैसा यदापि इस ग्ररीर में चलते फिरते हैं ताभी ग्ररीर के ब्रनुसार नहीं लडते हैं ॥ ४। क्योंकि इमारे युद्ध को इणियार शारीरिक नहीं परन्तु गठा की तीड़ने की लिये ईश्वर के कारख सामधी है॥ ५। इस तर्की की श्रीर हर एक जंची बात की जी ईश्वर के ज्ञान के बिक्द उठती है खरहन करते है और इर एक भावना की खीष्ट की आचाकारी करने के लिये वन्दी कर लेते हैं ॥ ई। ग्रीर तैयार रहते हैं कि जब तुम्दारा आचापांलन पूरा है। जाय तब हर एक याचालघन का दग्ह देखें n

८ । क्या तुम जो कुक सम्मुख है उसी की देखते हा . यदि कोई खपने में भरासा रखता है कि वर खीष्ट्र का है तो प्राप ही फिर यह समके कि जैसा वह कीष्ट का है तैसे दस लेगा भी स्त्रीष्ट के है। ८। क्योंकि जो में इमारे उस अधिकार के विषय मे जिसे प्रभु ने तुम्हें नाग्र करने के लिये नहीं परन्तु युधारने के लिये इमें दिया है कुछ श्राधिक करके भी घड़ाई क्षं तो लोंकात न हाता ॥ ए। पर यह न है। १३। क्योंकि व इस सेवकाई से प्रमाण लेकं हिछ कि मै ऐसा देख पडूं कि सुम्हे पत्रियों से इरासा माड़ा जार उस की चरवी से कोई थैर काम करना तो करना पर उंसे किसी प्रकार से खाना नहीं ॥ भ्ये । वो प्राक्षी ऐसे पशुकी खरखी खार जिस में से साग कुछ यहीचा के लिये इच्य करके चढाया करते हैं यह सानेहारा खपने लोगों में से नाश किया जार ॥ २६ । और तुम आपने किसी घर में किसी भांति का लोडू चाडे पन्नी चाडे पशुका दे। न साना॥ २०। इर एक प्राची की किसी भाँति का लोड़ खार घट अपने लोगों में से नाश किया

२८। फिर यद्दीयां ने मूसा से कदा, २९। दसा-र्शलयों से यो कर कि जी यहाद्या के लिये मेलबलि चढार वह उसी मेलबील में से यहावा के पास चढ़ावा से पाए ॥ ३० । बह व्यपने दी दाघी से यदीवा के इव्य की प्रार्थात् हाती समेत सरबी की से पार कि इती दिलाने की भेंट करके यदीवा के साम्डने हिलाई जार ॥ ३९ । थीर याजक घरबी का ता वेदी पर जलार पर काती दादन और उस के पुत्री की ठद्दरे ॥ ३२। फिर तुम अपने मेलवलिया मे से दिस्ती जांघ की भी उठाई हुई भेंट करके याजक की देना॥ १३। दासन के पुत्री में से तो मेलबाल के लेडू चौर चरवी की चढ़ार दिवनी जांघ उसी का भाग ठहरे ॥ इ8 । क्योंकि इद्यापितयों के मेल-बालियों में से में दिलाई दुई भेंटवाली काती बीर श्रीर उस के पुत्री की दे देता इं कि वे दोनें इसा-

थीर पापवाल ग्रीर दे पर्वाल ग्रीर यासकों के संस्कार- यदे। या के मूसा की श्राचा दिई घी ॥ १८। तस

28 । श्रीर के। पतु साप से मरे "श्रीर के। दूवर पतु से | हाले बाल कीर मेलबलि की व्यवस्था यही है ॥ ३८ । जब यदावा ने सीने पर्वत के पास के जंगल में मूसा की आजा दिई कि इसाएसी मेरे लिये क्या क्या चकुवि चकुर तव उस ने उन की यही व्यवस्था दिई।

(याजकों के सस्कार का वर्षण)

. C. फिर्र यहोला ने सूसा से कहा, २। तू हादन बीर उस के पुत्रों की यस्त्री बीर बाभियेक के तेल श्रीर पायवालि के बहु और दोनों मेट्टी खीर शसमीरी न राटी की टाकरी महित, ३। मिलापवाले तंबू के द्वार पर ले आ कीर घडीं सारी मगडली की एकट्टा कर ॥ 8 । यदीवा की इस कोचा के कमुसार मूसा ने किया कीर मण्डली मिलापवाले तंत्र के द्वार पर एकट्टी दुई ॥ पू । तब मूसा ने मण्डली से कहा जी काम करने की बाजा यहावा ने दिई दे वह यह है ॥ ई। फिर मूसाने दास्त्र सार उस के पुत्रों का समीप ले जाकर जल से महलाया ॥ १। तब उस ने इस के। यंगरका यहिनाकर फेंटा बांधकर बागा पहिना दिया थै।र रुपेाद् लगाकर रुपेाद् के काठे हुए पट्टके से रपोद् की बांधकर कस दिया ॥ द । श्रीर उस ने चस के चपरास लगाकर चपरास में करीस श्रीर तुम्मीस् रख दिये॥ १। तब उस ने उस के सिर पर पाड़ी की बांधकर पराड़ी के साम्डने पर सेने के टीके की अर्थात् पवित्र मुकुट की लगाया जैसे कि यहावा ने चठाई हुई मेंटवाली बांघ उन से लेकर दादन याजक मूसा की खादा दिई घी ॥ १०। तब मूसा ने साभियेक का तेल लेकर निवास का और की कुछ उस में रालियों की कीर से सदा के लिये उन का इक ठहरें॥ या उस सब का भी खाभियेक करके उन्हें पवित्र इध । जिस दिन दायन ग्रीर उस को पुत्र यहाद्या किया ॥ १९ । भीर उस तेल में से कुछ उस ने दोदी के याजक दोने के लिये समीप किये गये उसी दिन पर सात बार हिड्का थ्रीर सारे सामान समेत वेदी यहावा के द्व्यों में से उन का यही यामियेकवाला का श्रीर पाये समेत दीदी का यामियेक करके उन्हें भाग ठहरा, ३६ । अर्थात् जिस दिन यदीवा ने पवित्र किया ॥ १२ । सीर उस ने अमियेक के तेल उन का व्यमिपेक कराया उसी दिन उस ने आशा में से कुछ द्वारन के सिर पर डालकर उस का व्यभि-दिई कि उन की इसार्शतयों की ग्रीर से ये दी भाग पेक करके उसे पवित्र किया। १३। फिर मूसा ने मिला करें। से उन की पीठ़ी पीठ़ी के लिये उन हाइन के पुत्रों की उमीप ले था थंगारखे पहिनाकर का यही इक ठहरा॥ ३०। देशसर्थील श्रीर अनुर्वाल फेंटे बांधके उन के सिर पर टोपी दिई जैसे कि इ ॥ १० । क्यों कि यह कहता है उस की पत्रियां तो भारी भी प्रयत्न हैं परन्तु साझात में उस का देह दुर्छ्यल ग्रीर उस का यजन तुच्छ है ॥ १९ । ऐसा मनुष्य यह समभे कि इस लेगा तुम्हारे पी हो पत्रियां के द्वारा यचन में बैसे है तुम्हारे साम्ने भी कर्मा में यैसे ही होगे ॥

१२। क्योंकि इसे साइस नहीं है कि की लीग श्रापनो प्रशासा करते है उन में से, कितना के सग श्रापने को गिने श्रायवा श्रापने की उन से मिलाके देखे परन्तु वे अपने की अपने से आप नापते हुए र्थार ग्रपने कें। श्रपने से मिलाके देखते हुण ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं ॥ १३। इस तो परिसाय के बाहर बहाई नहीं करेंगे परन्तु का परिमाण दयह ईक्बर ने इम बांट दिया है कि तुम्दों तक भी पहुंचे उस के नाप के अनुसार घड़ाई करेगे ॥ १४ । क्योंकि इस मुम्दे। तक नदी पहुचते परन्तु अपने की सिधाने के बाहर पसारते है ऐसा नहीं है क्योंकि खीष्ट्र का बुसमाचार प्रचार करने में इम तुम्दों तक भी पहुच चुको है ॥ १४ । श्रार हम परिमाण को बाहर दूसरा के परिश्रम के विषय में बड़ाई नहीं करते दे परन्तु दम भरासा है कि न्यों न्यों तुम्नारा विक्रास वह जाय त्यो त्यों इस अपने परिमाग के अनुसार तुन्हारे द्वारा प्रधिक प्रधिक बढ़ाये जायेगे ॥ १६ । कि इम तुम्दारे देश से सारो वक्के मुसमाचार प्रचार करें श्रीर यह नहीं कि इस दूगरी के परिसाण के भीतर तैयार किई दुई वम्तुग्री से विषय मे वहाई करें॥ १९। पर जा यहाई करे था प्रभुको विषय में यहाई करे ॥ १८ । क्योकि ना अपनी प्रश्रमा करता है से ई नहीं परन्तु जिस की प्रशंसा प्रभु करता है बही ग्रदणयाग्य ठएरता है॥

११ में चाहता हू कि तुम मेरी खन्नानता मे थोड़ा सा मेरी सह लेते . हा मेरी सह भी लेखें। । १। क्योंकि मे ईश्वर के लिये तुम्हारे विषय मे धुन लगाये रहता हू इस लिये कि मे ने एक ही पुरुष से तुम्हारो बात लगाई है जिस्तें तुम्हें पवित्र कुंवारी को नाई खीष्ट की सेप देवें॥

३। परन्तु में डरता दू कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से इक्वा की ठगा तैसे तुम्हारे मन , उस सीधाई
से जी कीष्ट की खोर है कही सप्ट न किये जायें ॥
४। यदि वह जी तुम्हारे पास आता है दूसरे यीशु
की प्रचार करता है जिसे हम ने प्रचार नहीं किया
अथवा और आत्मा तुम्हें मिलता है जी तुम्हें नहीं
मिला था अथवा और सुसमाचार जिसे तुम ने. ग्रहण
नहीं किया था तो तुम भली रीति से सह सेते ॥
५। में तो समकता दू कि में किसी बात में उन
अत्यन्त बड़े ग्रेरितां से घट नहीं हूं ॥ ६। यदि, में
वचन में अनाइं। हू तीभी जान में नहीं परन्तु हम हर
बात में सभी के आगी तुम पर प्रगट किये गये॥

9। मैं जो अपने को नीचा करता या कि तुम जचे किये जावे। क्या <sub>न्</sub>दम मे मे ने पाप किया . क्यों कि में ने सेतमेत ईश्वर का सुसमाचार तुम्हे सुनाया ॥ ८। मै ने ख्रीर मग्डलियों की लूट लिया कि तुम्हारी सेवा के लिये मैं ने उन से मज़री लिई॥ ए। थ्रीर जब मे तुम्हारे सा था थ्रीर मुक्ते घटी हुई तय मे ने किसी पर भार नहीं दिया क्योंकि भाइयों ने माकिदोनिया से खाके सेरी घटी की पूरी किर्द क्षीर मे ने सर्व्वाया ग्रापने कें। तुम पर भार दोने से वचा रसा खेार वचा रख़ंगा॥ १०। जो खीष्ट की चच्चाई मुक्त में है तो मेरे विषय में यह ब्रहाई क्राखाया देश में नहीं बन्द किई जायगी॥ ११। किस कारण । यया इस लिये कि मै तुम्दे प्यार नदी करता हूं . ईप्रवर जानता है॥ १२। पर में जा करता दूँ साई कस्या कि जी लेगा दाव ठूकते दे उन्हें में दांव पाने न देऊ कि जिस वात से वे घमगड करते हैं उस में वे हमारे ही समान उहरे॥

१३ । क्यों कि ऐसे लोग कूठे प्रेरित है कल का कार्य करनेहारे खीष्ट के प्रेरितों का क्य धरनेहारे ॥ १४ । खीर यह कुछ ख़चमें की वात नहीं क्यों कि श्रेतान खाप भी ज्याति के दूत का क्य धरता है ॥ १५ । से यदि उस के सेवक भी धर्म के सेवकों का सा क्य धरें तो कुछ वड़ी वात नहीं है . पर उन का ख़न्त उन के करमों के ख़नुसार होगा ॥

१६। में फिर कद्यता हूं कोई मुर्क न सम्भे

करी कि घोड़ा सा मैं भी बड़ाई कई।। १०। मैं लो बालता इ उस की प्रमु की खाचा के खनुसार नही परन्तु इस निर्भय बड़ाई करने में बैसे मूर्खता से वासता हूं ॥ १८। बब कि बहुत लाग गरीर के ब्रनुसार ब्रहाई करते है में भी बड़ाई कबंगा॥ १९। तुम तो खुद्धिमान द्वाके भानन्द से मूर्खी की सह सेते हो ॥ २०। भ्योकि यदि कोई तुम्दें दास बनाता है यदि कोई खा जाता है यदि कोई से लेता है यदि कोर्ड अपना बड़ापन करता है यदि कोर्ड तुम्हारे मुंह पर घषेड़ा मारता है ते। तुम सह लेते है। । २१। इस खनादर की रोति पर मैं कहता हू माना कि हम दुर्ळाल घे. परन्तु जिस वात में कोई साहस करता हैं में मूर्खता से कदता हूं मैं भी साहस करता हू।

२२ । क्या वे दल्ली लाग है . में भी हूं . क्या वे द्रापेली है. मैं भी दू ब्या वे द्रवारीम के वर्ष हैं. मैं भी दू॥ २३। क्या वे खीए के सेवक है. मै बुद्धिहोन सा वासता हू उन से वठकार मै बहुत अधिक परिश्रम करने से भी अत्यन्त सार खाने से थी। बन्दीगृह में बहुत खाँधक पहने से थी। मृत्यु ला वारम्बार पहुंचने से कीष्ट का सेवक ठहरा॥ र्हें । पांच बार में ने यिद्धादियों के द्वाप से उन्तालीस चन्तालीस को हे खाये। २५। तीन बार मे ने बेत खाई एक वार पत्थरवाह किया गया तीन बार जहाज जिन पर में चढ़ा या टूट गये एक रात दिन मैं ने समुद्र में काटा ॥ रेई । नदियों की प्रनेक जोखिम डाकूयो की यनेक जेरिखम अपने लोगों से अनेक जाखिम अन्यदेशिया से अनेक जाखिम नगर में अनेक जोखिम जंगल में अनेक जोखिम समुद्र में अनेक बोखिस भूठे भाइया में अनेक बोखिस इन सब बोखिमी संहित बार बार यात्रा करने से॥ २८। भार परिश्रम थ्री क्लेश से वार वार जागते रहने से भूख ग्री प्यास से बार वार उपवास करने से बाड़े थीं नगार्द से में खीष्ट का सेवक ठहरा॥ 🖓 । श्रीर यार वाता का केड़के यह मोड़ का प्रतिदेन मुक

श्रीर नहीं तो यदि मूर्ख जानके ताभी मुक्ते ग्रहण | ठोकर खाता है श्रीर मे नहीं खलता हूं ॥ ३०। याँदे बढाई करना प्रवाय है तो में प्रपनी दुर्व्यलता की वाता पर बड़ाई कदंगा ॥ ३१। इमारे प्रभु योज्ञ क्षीप्र का पिता ईश्वर वी सर्व्यदा धन्य है जानता है कि म भूठ नहीं बोलता हू॥ ३२। दमेसक में श्रारेता राजा की खार से बा व्यध्यन था सा सुके पकडने की बच्छा से दमेखींकयों के नगर पर पहरा दिसाता था । ३३। थीर में खिड़की देके टीकरे में भीत पर से लटकाया गया थार उस के हाथ से वच निकला॥

१२ बड़ाई करना मेरे लिये अच्छा ती नहीं हैं. में प्रमुक्ते दर्शनी थीर प्रकाशों का वर्णन कस्या । २। में सीष्ट्र मे ण्क मनुष्य के। जानता हू कि चै।दद्द वरस दुर ध्या देध सहित में नहीं जानता हू क्या देह रहित में नही जानता हूं ईश्कर जानता है ऐसा समुख्य तीसरे स्वर्ग लें चठा लिया गया॥ ३। मैं रेसे मनुष्य की। जानता हूं क्या देव सित क्या देव रहित में नही जानता ट्टें ईप्रवर जानता है ॥ ४ । कि स्वर्गकीक पर उठा लिया गया ग्रीर श्रक्षण्य व्याते सुनी जिन के वेशलने का सामर्थ्य मनुष्य कें। नहीं है ॥ ५ । ऐसे मनुष्य के विषय में में बड़ाई कहा। परन्तु स्नपने विषय में वड़ाई न कर्गा केवल अपनी दुर्व्वलताओं पर ॥ ६। क्योकि यदि में बड़ाई करने की इच्छा कस्या तो मूर्ख न द्वागा क्योंकि सत्य वालूगा परन्तु में कक जाता हू रेसा न दी कि कोई जी मुक्क वह देखता है कि में हूं अधवा सुक्त से मुनता है उस में सुक को कुछ बढ़ा समसे॥ ७। श्रीर विस्ते म प्रकाशी की प्राधिकाई से प्राप्तिमानी न देा जाऊ इस लिये श्रदीर में एक कांटा माना मुझे घूचे मारने की शैतान का एक दूत मुक्ते दिया गया कि मे श्राभिमानी न हो जाक ॥ ८। इस बात पर में ने प्रमु से तीन बार विन्ती किई कि मुक्त से यद दूर किया जाय॥ ए। थीर उस ने मुक्त से कहा मेरा प्रनुग्रह तेरे लिये वस पर यहती है अर्थात् सब मक्डिलियों की चिन्ता ॥ है क्योंकि मेरा सामध्ये दुर्व्यकता में सिद्ध द्वाता है . रि । कीन दुर्ख्यल है थीर में दुर्ख्यल नहीं हू. कीन | सो में आति थानरह से अपनी दुर्ख्यलताओं ही के

पर क्रा बसे ॥ १०। इस कारल में स्त्रीष्ट के लिये दुर्ख्यकताओं से थैं। निन्दायों से था टरिइता से थी उपद्धों से थ्री। सकटा से प्रसन्न हूं क्योंकि जब मे दुर्व्यात हूं तय यसवन्त हू ॥

९९ । में यहाई करने में मूर्ख बना हू सुम ने मुक्त से ऐसा करवाया है . उचित, या कि मेरी प्रशंसा तुम्हों से किई जाती क्योंकि यद्यपि में सुरू नहीं हू ते।भी उन प्रत्यन्त बड़े प्रेरिती से किसी वात में घट नहीं घा॥ १२। प्रेरित के सदक तुम्हारे बीच में सब प्रकार के धीरत सहित चिन्हीं श्री प्रदूत कामी श्री यादचर्य कर्मी से दिखाये गये ॥ ९३। कीन सी वात घी जिस मे तुम थीर बीर मग्डिसियों से घट घे केवल यह कि मैं ने स्नाप ष्टी तुम पर भार नदी दिया . मेरी यह खनीति दामा की जिया ॥ १४ । देखा में तीसरी बार तुम्हारे पास ष्याने की तैयार हू क्रीर में सुम पर भार न ट्रंगा क्योंकि में सुम्दारी संपत्ति की नही पर तुम ही की चादता हं क्योंकि रचित नहीं है कि लडके माता पिता के लिये पर माता पिता लडकों के लिये सचय करें ॥ १५ । परन्तु यद्यपि मै जितना तुम्हें प्रधिक प्यार करना हूं उतना घोड़ा प्यारा हूं ताभी मे खात श्रानन्द से तुम्हारे प्राची के लिये खर्च करता शीर खर्च किया जाऊगा ॥

९६। से। रेसा देशय में ने तुम पर वाभा नदी डाला . तै। भी [कदते दें कि] में ने चतुर दें के तुन्दें इस से पकड़ा ॥ १९। वया जिन्हें में ने तुम्हारे पास भेजा उन में से फिसी की कह सकते कि इस के द्वारा से मै ने लोभ कर ऋक तुम से लिया ॥ ९८। मै ने तीतम से विन्ती किई ग्रीर भाई की उस के स्या भेजा . य्या तीतस ने लोभ कर कुछ तुम से लिया . वया इम एक ही प्रात्मा से न चले . वया ग्क ही लोक पर न चले॥

साम्ने अपना उत्तर देते दि . इम ता ईप्रवर के साम्ने

विषय में यहाई कहा। कि खीष्ट का सामध्ये मुक्त हू रेसा ने ही कि क्या जाने में साके तुम्हें न ऐसे पाक जैसे में चाइता हू स्रोर में तुम से ऐसा पाया आऊँ जैसा तुम नहीं चोहते हो . कि क्या जाने नाना भांति के बैर डाइ क्रोध विवाद दुर्वचन पुरुषुर।इट श्रीभमान श्रीर वखेंडे दोवें॥ २१। ग्रीर मेरा ईश्वर कहीं मुक्ते फिर खाने पर तुम्हारे यहां देठा करे धीर म उन्हों में से अधुतों को लिये शोक कर्स जिन्हों ने क्षात्रो पाप किया था थार उस प्रशुद्ध कर्मा थार व्यक्तिचार बीर लुचपन से स्ना उन्हों ने किये घे पत्रवासाय नहीं किया है।

१३. यह तीसरी बार में तुम्हारे पास आता हू. दो श्रीर तीन साविधे के मुंद से दर एक बात ठदराई जायगी॥ २। मै पहिसे कह चुका और जैसा तुम्हारे साम्ने दूसरी बेर क्रागे से सहता हू छै।र सुन्हारी घीठ के घीड़े उन लागों के पास जिन्दों ने जागे पाप किया या स्रीर थ्रीर सब लोगों के पास श्रव लिखता हू कि लो में फिर तुम्हारे पास स्राक ती नहीं क्रोडूंगा ॥ ३ । तुम ता खीष्ट के मुक्त में बालने का प्रमाय ठूठते देा जा सुम्दारी खोर दुर्ळाल नहीं है परन्तु सुम्हों मे सामधी है। ४। क्योंकि यदापि घइ दुर्व्वलता से क्र्ज पर घात किया गया तै।भी ईश्वर के सामर्थ्य से जीता है । इस भी उस में दुर्ळाल हैं परन्तु तुम्हारी स्नोर र्फक्रिय के सामर्थ्य में उस के सा जीवेंगे॥ ५। ग्रापने को परखे। कि विख्यास से ही कि नही श्रपने की जांचा . ष्राथवा वया तुम श्रयने का नही पहचानते दे। कि योशु खोष्ट तुम्दों मे दै नदीं ते। तुम निकृष्ट द्ये॥ ६। पर मेरा मरोसा दे कि सुम जानागे कि इम निकृष्ट नहीं हैं ॥ 🤄 परन्तु में ईश्वर से यह प्रार्थना करता इ कि तुम कोई कुकर्म न करे। इस लिये नहीं कि इम खरे देख पर्ड परन्तु इस लिये कि तुम सुकर्म करी . इस घरन निकृष्ट के १९। फिर वया तुम समभते हो कि हम तुम्हारे रेसे होते तो होते ॥ ८। क्योंकि हम सत्य के विक्ट कुछ नहीं कर सकते हैं परन्तु सत्य के निमित्त ॥ स्वीष्ट में योलते है पर है प्यारें। सब बाते सुम्हारे ए । जब हम दुर्खन हैं पर तुम बलवन्त हो तब सुधारने के लिये वालते हैं ॥ २०। क्योंकि में डरता दम स्नानन्द करते हैं स्त्रीर हम इस बात की प्रार्थना

भी करते हैं अर्थात् सुम्हारे सिंह दोने की ॥ १०। इस कारण में तुन्टारे पीछे यह वार्त लिखता हू कि सुम्हारे साम्ने मुक्ते उस श्राधिकार के श्रनुसार जिसे प्रभु ने नाथ करने के लिये नहीं परन्तु सुधारने के लिये मुक्ते दिया है कहाई से कुछ करना न

११। ग्रन्त मे दे भाइया यद कहता दू कि संगति तुम सभी के साथ रहे। ग्रामीन ॥

क्यानन्दित रहे। सुधर जाखे। श्रांत दे।स्रो एक ही मन रखे। मिले रही श्रीर प्रेम श्री शांति का ईश्टर तुम्हारे संग्र होगा॥ १२। एक दूसरे की पवित्र चूमा लेको नमस्कार करे। ॥ १३ । संय पवित्र लेगो का तुम से नमस्कार ॥ १४ । प्रभु योगु खीष्ट का यानुग्रद श्रीर ईश्वर का प्रेम श्रीर पवित्र ग्रास्मा की

## गलातियों केा पावल प्रेरित की पत्री।

१ • प्रावल जान मनुष्यों की श्रोर से श्रीर न मनुष्य के द्वारा से परन्तु यीश खीष्ट के द्वारा से खीर ईख्वर पिता के द्वारा से जिस ने उस की मृतकी में से उठाया प्रेरित है। २। श्रीर एव भाई लाग जा मेरे सग हैं गलातिया की मर्व्डिलियों की ॥ ३ । तुम्दे अनुग्रद यौर शांति ईच्छर पिता और इमारे प्रभु यीशु खीष्ट से मिले॥ है। जिस ने अपने की इसारे यायों के लिये दिया कि इमे इस वर्तमान वृरे संसार से वचाव हमारे पिता ईश्वर की इच्छा के अनुसार ॥ ५ । जिस का गुणानुवाद सदा सर्व्वदा दीवे . स्नामीन ॥

ई। मैं खर्चमा करता हू कि जिस ने तुम्बें खीष्ट के अनुग्रद के द्वारा खुलाया उस से तुम ऐसे शीघ्र थीर ही सुसमाचार की श्रीर फिरे जाते ही ॥ ९। योर यद तो दूसरा सुसमाचार नहीं दे पर केवल कितने लाग है जा तुम्हें व्याकुल करते हैं श्रीर खीष्ट्र के वुसमाचार की वदल डालने चाहते है। 🕻।

फिर कदता हू कि जिस की तुम ने ग्रदम किया उस से भिन्न यदि कोई तुम्हें दूसरा सुसमाचार सुनाता है ता खापित देवि ॥ १०। क्योंकि में श्रय क्या मनुष्यी की अध्या ईश्वर की मनाता हूं अध्या क्या मे मनुष्ये की प्रसन्न करने चाहता हूं . जी मैं खब भी मनुष्यों की प्रसन्न करता ती खीष्ट का दास न दीता॥

१९। दे भाइयो में उस सुसमाचार के विषय मे की में ने प्रचार किया तुम्दे जनाता हू कि वद मनुष्य को मत को अनुसार नहीं है। १२। क्योंकि मै ने भी उस का मनुष्य की खोर से नहीं पाया सीर न मे सिखाया गया परन्तु यो ग्रु खोष्ट के प्रकाश करने के द्वारा से पाया ॥

१३। व्योक्ति यिट्ट्दीय मत मे मेरी जैसी चाल चलन ग्रामे थी से तुम ने सुनी है कि मैं ईश्वर की मंडली की श्रत्यन्त सताता था थीर उसे नाश करता था। १४। थीर खपने देश के बहुत लोगों से जो मेरी वयस के घे पिट्टीय मत में फ्रांधिक वढ गया कि मै ग्रापने पुर्खी के व्यवसारी के विषय मे बहुत ष्णिक धुन लगाये था॥ १५ । परन्तु ईक्छर की परन्तु यदि एम भी प्राथवा स्वर्श से एक दूत भी जिस ने मुक्ते मेरी माता के गर्भ ही से वालग किया उस कुसमाचार से भिन्न जो एम ने तुम की सुनाया और आपने अनुग्रह से खुलाया जब इच्छा हुई॥ दूसरा सुसमाचार तुम्य सुनाव ते। सापित दीवे॥ १६। कि मुक्त में खपने पुत्र की प्रगट करे जिस्ते धैसा दम ने प्रदिले कहा है तैसा में अब्ब भी में अन्यदेशियों में इंस का सुसमाचार प्रचार कर्य

न किया॥ १९। श्रीर न यिक्शलीम की उन के पास गया जो मेरे थागे प्रेरित घे परन्तु खरव देश की चला गया और फिर दमेसक की लौटा। ९८। तब तीन बरस के पीहे में पितर से भेट करने की यिष्णलीम गया चौर उस के यदां पन्द्रद दिन रहा॥ १९। परन्तु प्रेरिती में से में ने स्रीर किसी की नहीं देखा केवल रसु के भाई याकूव की ॥ २०। में तुम्तारे पास जी बातें लिखता हूं देखी ईंग्यर के साम्ने में कहता हूं कि में भूठ नहीं बालता है। २१। तिस के पीके में सुरिया सार किलिकिया देशों में गया ॥ २२ । पर पिष्ट्रदिया की मण्डलियों की है। छीष्ट्र में घीं मेरे इप का परिचय नहीं हुआ था॥ २३। वे केवल सुनते घे कि जी हमें यागे सताता या से जिस विख्वास की बागे नाग करता भा उसी का अब सुसमाचार प्रचार करता है। २४। स्रोर मेरे विषय में उन्दों ने ईश्वर का गुर्णा-नुबाद किया॥

र त्व चैादह बरस के पीड़े में वर्णवा के साथ फिर यिस्मलीम की गया उन भृष्ठे भाइयों के कारण दुखा जा चारी से भीतर ले लिये गये थे थीर इमें वंध में डालने के लिये है ॥ १५। इम जी जन्म के यिहूदी हैं थीर खन्य-इमारी निर्धन्धता की जो खीष्ट योशु में इमें मिली दिशियों में की पापी लोग नहीं ॥ १६। यह जानकी है देख लेने की किपके घुस ग्राये थे। ४। उन के कि मनुष्य व्यवस्था के कर्मी से नहीं पर केवल योशु वश में दम एक घड़ी भी अधीन नहीं रहे इस ब्रिये खीए के विकास के द्वारा से धम्मी ठहराया जाता कि मुसमाचार को सञ्चाई सुम्दारे पास बनी रहे॥ है हम ने भी खीष्ट बीशु पर विश्वास किया कि हम ६। फिर की लोग कुछ यह समके काते ये वे जैसे व्यवस्था के कर्मों से नहीं पर खीष्ट के विश्वास से थे तैसे थे मुक्ते कुछ काम नदीं ईश्वर किसी मनुष्य धर्मी ठदरें इस कारण कि व्यवस्था के कर्मी से

सय तुरन्त में ने मांच थी। लीष्ट्र को संग परामर्थ का पक्षपात नहीं करता है उन से में ने कुछ नहीं पाता क्योंकि जी सीग बड़े समके जाते थे उन्दें ने मुक्ते कुछ नही बताया ॥ ९। परन्तु इस के बिक्ह स्रव याकूव भीर कीमा भीर योधन ने जो सभे समभे जाते भे देखा कि जैसा खतना किये दुखों के लिये स्यमाचार पितर की सेांपा गया तैसा खतनादीनां को लिये सुभी सींपा गया ॥ 🗀 अधींकि जिस ने पितर से खतना किये हुओं में की प्रेरिताई का कार्य्य करवाया तिस ने मुक्त से भी अन्यदेशियों में कार्य्य करवाया ॥ 🖰 । श्रीर जब उन्हों ने उस श्रंतु-ग्रद्ध की जी मुक्ते दिया गया था जान सिया तब उन्हों ने मुक्त की चौर वर्णवा की मगति के दक्ति टाघ दिये इस कारण कि दम अन्यदेशियों के पास श्रीर विश्राप खतना किये हुश्री के पास जार्ने ॥ १०। केवल यह चाहा कि इम कंगालों की सुध लेवें और यही काम करने में में ने ता यव भी किया। ११। परन्तु जब पितर अन्तैखियां मे आया तब में ने साकात उस का साम्ना किया इस लिये कि दोषी ठदराया गया था॥ १२। क्योंकि कितने लोगी के याकृत्र के पास से बाने के पहिले बह बन्ध-देशियों के साथ खाता या परन्तु जब वे खाये तब खीर तीतर की भी खपने संग से गर्या॥ २। में खतना किये दुर सेगों के हर के मारे इटके खपने प्रकाश के अनुसार गया थीर की सुसमाचार में की खलग रखता था॥ १३। थीर उस की सग दूसरे थान्यदेशियों में प्रचार करता हू उस को मैं ने उन्दे यिष्ट्रदियों ने भी कपट किया यहां लें कि छर्णेखा मुनाया पर जो बढ़े समभे जाते थे उन्दें स्कान्त में भी उन के कपट से बदकाया गया ॥ १४। परन्तु मुनाया जिम्ते न है। कि मै किसी रीति से घृषा दी हता जब मैं ने देखा कि वे स्समाचार की सञ्चाई पर हू अथया दौड़ा था ॥ ३। परन्तु तीतस भी जो मेरे सीधे नहीं चलते हैं तब में ने सभी के साम्नी पितर संग्रा या यद्यपि यूनानी या तीभी उस के खतना से कहा कि जो तू यिष्ट्रदी दीके अन्यदेशियों की किये जाने की प्राच्चा न दिई गई॥ है। श्रीर यह रीति पर चलता है श्रीर यिटूदीय मत पर नहीं ते। तृ ग्रन्यदेशियों की यिष्ट्रदीय मत पर क्यों चलाता कोई प्राची धरमी नही ठहराया जाया। १९। करने से इस आप भी पापी ठहरे ती क्या खीष्ट पाप का सेवक है. रेसा न हो ॥ १८ । क्योंकि जो वस्तु में ने शिराई थी यदि उसी की फिर बनाता दूती श्रापने पर प्रमाण देता हूं कि श्रापराधी हूं॥ १९। में तो व्यवस्था के द्वारा से व्यवस्था के लिये मरा कि ईश्वर के लिये जीक ॥ २०। में खीए की सरा क्ष पर चढ़ाया राया हूं तें भी जीता हू . अब ती में ब्राप नहीं पर खीष्ट मुक्त में जीता है बीर में श्ररीर में श्रष्ठ जी जीता हूं से। ईश्वर की पुत्र की विक्रवास में जीता हू जिस ने मुक्ते प्यार किया श्रीर मेरे लिये अपने की सांप दिया॥ २१। में ईश्वर के यनुग्रह की व्यर्थ नहीं करता हू क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा से धर्म दोता है तो खोष्ट श्रकारक मूखा॥

माना जिन के आगे यीगु कीष्ट क्र्य पर चढाया हुआ साक्षात तुम्दारे बीच मे प्रगाट किया गया ॥ २। मैं तुम से केवल यही सुनने चाइता हू कि तुम ने बातमा की क्या व्यवस्था के कर्मी के हेतु से श्रयवा विख्वास के समाचार के देतु से पाया ॥ ३। क्या तुम ऐसे निर्देहि हो । क्या आत्मा से आरंभ करके तुम श्रव शरीर से सिंह किये काते दे। ॥ ४। क्या तुन ने इतना दुख वृथा उठाया . तो ऐसा ठदरे कि वृषा ही उठाया॥

५। जी तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हों में श्राश्चर्यं कर्मा करवाता है से स्मा व्यवस्था के कर्मों के हेतु से अथवा विख्वास के समाचार के हेतु से रेसा करता है ॥ ६। जैसे इब्राहीम ने ईब्र्यर का विश्वास किया श्रीर यह उस के लिये धर्म गिना गया ॥ ९। से। यद जाने। •िक जो विश्वास के द्वारा से दिया है ॥ के प्रवतम्त्री है सोई इवाहीम के सन्तान है॥ 🕻।

सब देशों के लेगा बाधीस पार्वेगे ॥ ए । से वे की परन्तु यदि सीष्ट में धर्मी ठचराये जाने का यन विकास के स्थलस्थी हैं विकास से स्वाहीम के संग काशीस पाते है।

१० । क्योंकि जितने लेगा व्यवस्था के कर्मी के भवलम्बी है वे सब सापबश है क्योंकि लिखा है हर एक जन जो व्यवस्था के पुस्तक में लिखी हुई सब बातें पालन करने की उन में बना नहीं रहता है सांपित है ॥ १९। परम्तु व्यवस्था के द्वारा से ईश्वर के यहां को ई नहीं धर्मी ठहरता है यह बात प्रगट है क्योंकि बिक्यास से धर्मी जन जीयेगा ॥ १२ । पर व्यवस्था बिश्वास संबन्धी नहीं है, परन्तु जी मनुष्य यद खाते पालन करे से उन से जीयेगा ॥ ९३। स्रोष्ट ने दाम देको इमे व्यवस्था को साप से कुडाया कि वह इसारे लिये खापित बना क्योंकि लिखा है दर एक जन ना काठ पर लटकाया जाता है शापित है। १४। यह इस लिये हुआ कि इल्ला-के निर्देष्टि गलातिया किस ने तुम्हें मेाह हीम की आशीय कीष्ट्र योशु में अन्यदेशियों पर पहुंचे किया है कि तुम लेगा सत्य की न गया से विद्वास के द्वारा से इसे मिले ॥

९५। दे साइया में मनुष्य की रीति घर कहता ष्ट्र कि मनुष्य के नियम की भी जी दृढ किया गया है कोई ठाल नहीं देता है खीर न उस में मिला देता है। १६। फिर प्रतिचारं इब्राहीम की और उस के बंग की दिई गई .. वह नहीं कहता है बंशों को जैसे बहुतों के विषय में परन्तु जैसे रक के विषय में श्रीर तेरे बंश के। . से ई खीष्ट है ॥ १९। पर में यद कदता हू कि जी नियम ईक्टर ने खीष्ट के लिये आगों से हुठ किया या उस की व्यवस्था को चार मैं। तीस वरस पीहे हुई नहीं चठा देती है ऐसा कि प्रतिचाकी व्यर्थ कर दे॥ १८ । क्योंकि यदि योधकार व्यवस्था से हाता है तो फिर प्रतिचा से नहीं है . परन्तु ईक्ष्मर ने उसे स्त्राहीम की प्रतिचा

्रिए। तो व्यवस्था क्या करती है . जब ली वह फिर ईश्वर जो विश्वास से अन्यदेशियों की धर्मी वंश जिस की प्रतिचा दिई गई भी न आया तब ठदराता है यह बात आगे से देखके धर्मपुम्तक ने | सें ध्रापराधों के कारण वह भी दिई गई श्रीर वह इब्राष्टीम की जागे से सुसमाचार सुनाया कि तुझ में दूतीं के द्वारा मध्यस्य के। दाय में निस्पण किई

प्रतिचान्त्रों के विकृत है . ऐसा न हा क्वोंकि वाद ऐसी व्यवस्था दिई जाती कि जिलाने सकती ती निश्चय करके धर्म व्यवस्था से द्वाता ॥ २२ । परन्तु धर्मापुस्तक ने सभी की पाप तले बन्द कर रता इस लिये कि योश खीष्ट के विकास का फल विस की प्रतिचा किई गई विश्वास करनेहारी की दिया जावे ॥ २३। परन्तु विश्वास के शाने के पाँछले इस विश्वास के लिये का प्रगट होने पर घा व्यवस्था के पटरे में बन्द किये दुर रहते थे ॥ रे४। सी व्यवस्था हमारी शितक दुई है कि कीष्ट ली पहुचाव जिस्तें एम विकास से धर्मी ठइराये जावे॥

२५। परन्तु बिश्वास की या चुका है ती खब एम शिक्षक के वस में नहीं है ॥ नहीं के विदेशिक की प्र योशु पर विश्वास करने के द्वारा से तुम सब ईश्वर के बन्तान हो ॥ २७। क्योंकि, वितनों ने स्त्रीष्ट मे वर्पातसमा लिया उन्दे। ने खीष्ट का पहिन लिया। २८। उस में न विटूदी न यूनानी दै सस में नदास न निर्देध है उस में नर था नारी नहीं है क्योंकि तुम सब खीष्ट्र यीशु में गक दें। । रूप । पर ना तुम खोष्ट के दे। तो इब्राहीन के धंग श्रीर प्रतिचा के अनुसार अधिकारी दे। ॥

वस्तुको का स्थामी है तीभी दास से कुछ भिन्न नहीं दे॥ २। परन्तु पिता के ठदराये दुर समय लें। रक्कों स्नार भरडारियों के वश मे है। ३ । वैसे ही इस भी जब वालक ये तब ससार की पादिशिक्षा के बग्र में दास बने हुए थे ॥ 🞖 । परन्तु जब समय की पूर्णता पहुंची तय ईश्वर ने अपने पुत्र की भेजा जी स्त्री से जन्मा श्रीर व्यवस्था के वश में उत्पन्न ष्ट्रग्रा॥ ५। इस लिये कि दाम देके उन्हें की व्यवस्था के बर्थ में है हुड़ावे जिस्ते लेपालकों का पद हमे मुर्फे सदेद द्वाता है। मिलं ॥ ६ । श्रीर तुम जी पुत्र दी इस कारस ईश्वर ने

राई ॥ २०। मध्यस्य एक का नहीं द्वारा है परन्तु । पुकारता है तुम्हारे दृदय में भेजा है ॥ ९। सा तू ईश्वर एक है ॥ २१। ता क्या व्यवस्था ईश्वर की अब दास नहीं परन्तु पुत्र है ब्रीर यदि पुत्र है ता क्षीष्ट के द्वारा से ईश्वर का श्रीधकारी भी है।

८। भलातव तो तुम ईश्वर की न जानके उन्ही के दास घे के। स्त्रभात्र से ईश्वर नहीं है॥ ए। परन्तु अब तुम ईश्वर को जानके पर कीर भी ईश्वर ये जाने जाको क्योंकर फिर उस दुर्ध्वल ग्रीर फल-द्दीन क्यादिश्चित्ता की श्रोर सुद फेरते देा जिस के सुम फिर नये सिर से दास दुश्रा चाहते हो ॥ १०। सुम दिनों था मासों था समया था बरसों को मानते दे। ॥ ११। में तुम्हारे विषय में डरता हूं कि का कार्न में ने यूया तुम्हारे लिये परिश्रम किया है। १२। दे भाषयो में तुम से जिन्ती करता हू तुम मेरे यमान द्वा जाकी क्योंकि में भी तुम्दारे समान हुआ टू. तुम से मेरी कुछ दानि नहीं दुई॥ ९३। पर तुम जानते दे। कि पहिले में ने शरीर को दुर्ब्वलता के कारण तुम्हे सुसमाचार सुनाया॥ १४ । श्रीर मेरी परीक्षा की जी मेरे शरीर में श्री तुम ने तुच्छ नहीं जाना न घिन्न किया परन्तु जैसे डेश्बर के दूत की जैंचे कीष्ट्र योश् को तैंचे ही मुक्त की ग्रद्य किया॥ १५। ता वद तुम्दारी धन्यता कैंसी थी . क्योंकि में सुमदारा साक्षों हूं कि जो दे। सकता तो तुम श्रपनी श्रपना श्रांखें निकालके सुभ की देते॥ १६। सा क्या तुम से सत्य खोलने स मै तुम्हारा बैरो हुआ है। १९ व मली रोति हे तुम्हारे श्रमिलायो नहीं लें। बालक है तब लें। बद्योग सब होते हैं परन्तु तुम्हें निकलवाया चाहते हैं जिस्ते तुम उन के व्यक्तिलायों देशको ॥ १८। पर व्यक्ता देशक भली वास में तुम्दारी श्रीभंजाया जिस समय मे तुम्दारे सगा रष्ट्र केवल उसी समय किई जाय सा नही परन्तु सदा क्रिई जाय ॥ १९ । दें मेरे बालकी जिन के लिये जब लों तुम्हों में खीष्ट का दप न बन जाय तब लों में फिर प्रसव की सी पोड़ उठाता हू॥ २०। में चाहता कि श्रव तुम्हारे सा दीता धार अपनी बोली बदलता क्योंकि तुम्हारे विषय मे

२१। तुम की व्यवस्था के वश मे हुआ चाइते श्रपने पुत्र के श्रात्मा की जो है बळ्या श्रार्थात् है पिता है। मुक्त से कही क्या तुम व्यवस्था की नही सुनते के द्वारा से जम्मा ॥ २४। यह बाते दृष्टान्त के लिये प्रेम के द्वारा से कार्यकारी हाता है ॥ कही जाती है क्योंकि यह स्तियां दी नियम हैं एक का यार्थ ग्ररव में सीनई पर्व्वत है श्रीर छह यिह-लड़के पीर भी बहुत है ॥ २८। पर हे भाइया हम की काट डालते ॥ लेगा इसदाक को रीति पर प्रतिचा के सन्तान है। २९। परन्तु जैसा उस समय में जो। श्ररीर की प्रानु-सार जनमा सा उस की जी आत्मा के अनुसार जनमा यताता या वैसा ही बाब भी द्वाता है ॥ ३०। परन्तु पुत्र की निकाल दे क्यों कि दासी का पुत्र निर्वध स्त्री के पुत्र के दृग्र व्यधिकारी न द्वागा॥ ३१। से हे भाइया इस दासी के नहीं परन्तु निर्वध स्त्री के सन्तान है॥

प् सी चित्रंधता में जिस करके खीष्ट्र में इसे निर्वध किया है दृढ़ रहे। थ्रीर दासत्व के जूर में फिर मत बाते जाश्रों॥ २। देखा में पावल तुम से कहता हू कि जो तुम्हारा खतना किया जाय ती क्षीष्ट से तुम्हें जुक लाम न देशा ॥ ३ । फिर भी में साक्षी दें हर एक मनुष्य से जिस का खत्गा किया जाता है कहता हू कि सारी व्यवस्था के। पूरी करना उस की ग्रवश्य है।। 🞖।

दे। ॥ २२। क्योंकि लिखा है कि स्वाहीम के दे। प्रतित हुए दे। ॥ ५। क्योंकि प्रवित्र स्नात्मा से हम पुत्र हुए एक तो दासी से और एक तो निर्वंध स्त्री लोग विश्वास से धर्म की आशा की बाट बोहते से ॥ २३ । परन्तु की दासी से हुआ। से अरीर को हि॥ ६ । क्यों कि खीष्ट यीशु में न खतना न खतना-श्रनुसार जन्मा ,पर जो निर्वध स्त्री स दुत्रा से प्रतिचा दीन होना कुरू काम स्राता है परन्तु विश्वास जो

9। तुम मली रीति से दौड़ते थे . किस ने तुम्हें तो सीनई पर्छ्यत से जी दास दोने के लिये लड़के राक्षा कि सत्य की न माना ॥ ५। यद मनावना जनता है सोई द्वाजिरा है ॥ २५ । क्योंकि द्वाजिरा तुम्हारे युलानेसारे की ग्रोर से नहीं है ॥ ९ । भ्रीड़ा चा खमीर चारे पिगड की खमीर कर डासता दै॥ श्रलीम के तुल्य जो श्रव है गिनी जाती है और ए। मैं प्रमुपर तुम्हारे विषय में भरीसा रखता हू अपने वालको समेत दासी दाती है ॥ २६ । परन्तु कि तुम्दारी कोई दूसरी मित न द्वारी पर जी तुम्ह कपर की पिक्शलीम निवेंध है थीर वह इस सभें व्याकुल करता है की ई हा, वह इस का दर्ख की माता है ॥ २७ । क्योंकि लिखा है दे वाम जी भागेगा ॥ ११ । पर दे भाइया जी में स्रव भी खतने नहीं जनती है आनिन्दित है। तू जा प्रसव की पीड का उपदेश करता हू ती क्यो फिर सताया जाता नहीं उठाती है जबे शब्द से पुकार क्योंकि जिस हू. तब मूश की ठोकर ते। जाती रही ॥ १२। मैं स्त्री की स्वामी है उस के सहकों से सनाथ के चाहता हू कि जो तुम्दें गड़बड़ाते है सा अपने ही

१३ । क्योंकि दे भाइया सुम लाग निर्वध दाने की युलाये गये केवल इस निर्वधता से शरीर की लिये गो। मत पकड़ो परन्तु प्रेम से एक दूसरे के दास वना ॥ १४ । क्योंकि सारी व्यवस्था रक दी वात धार्मपुस्तक क्या कहता है . दासी की और उस के में पूरी होती है अर्थात् इस में कि तू अपने पड़ेासी की अपने समान प्रेम कर ॥ १५ । परन्तु की तुम रक दूसरे के। दांत से काटी भी सा जावा ता चै।कस रहा कि एक दूसरे से नाथ न किये जाया ॥ १६। पर में कहता हूँ आत्मा के अनुसार चला ता तुम अरीर की लालमा किसी रीति से पूरी न करोगे॥ १७। क्योंकि श्ररीर की लालचा श्रात्मा के बिक्ट ग्रीर श्रात्मा की शरीर के विक्ट होती है क्रीर ये दोनों परस्पर विरोध करते हैं इस लिये कि तुम जो करने चाद्दो उसे करने न पार्था॥ १८। परन्तु, जो तुम भ्रात्मा के चलाये चलते दें। ती व्यवस्था के वश में नहीं हो ॥ १९ । शरोर के कर्मा प्रगट है से। वे है परस्त्रीगमन व्यक्तिचार अशुद्धता व्यवस्था को पूरी करना उस को श्रवश्य है ॥ ४। लुचपन ॥ २०। मूर्तिपूजा टोना थे। नाना भांति के तुम में से जो जो व्यवस्था के श्रनुसार धर्मी ठहराये श्रुशता वैर ईपी क्रीध विवाद विरोध कुपंथ ॥ २९। बाते ही सी स्त्रीष्ट्र से अष्टु हुए हो . तुम अनुग्रह से डाड नरहिसा मतवालपन छै। लीला क्रीड़ा स्नीर

कहा था कि ऐसे ऐसे काम करनेहारे ईश्वर के राज्य के श्रधिकारी न घेंगे॥ २२। परन्तु श्रात्मा का फल यद दे प्रेम ग्रानन्द मिलाय घीरज कृपा भलाई विश्वास नम्ता थी। स्यम ॥ २३ । कोई व्यवस्था रेसे रेसे कामी के विषद्व नहीं है ॥ २४ । जी स्तीप्र के लेगा है उन्हों ने भरीर की उस के रागी थीर श्रीभलायों समेत क्र्य पर चढाया है।। २५। जो हम **ब्रात्मा के अनुसार**ें जीते हैं तो ब्रात्मा के ब्रनुसार चले भी ॥ २६ । एम घमण्डी न देश जाव जी गक दूसरे की केई थीर एक दूसरे से डाइ करें॥

र्क साइया यदि मनुष्य किसी अपराध में पकडा भी जार्क ताभी तुम जो श्रात्मिक दी नम्रता स्युक्त श्रात्मा से ऐसे मनुष्य की मुधारा खार तू श्रपने का देख रख कि तू भी परीका म न पडे॥ २। एक दूसरे के भार चठाक्री कीर इस रीति से स्प्रोष्ट को व्यवस्था की पूरी करे।॥ ३। क्योंकि यदि कोई जा क्रुड नदी है समभता है कि मै कुछ हूती श्रापने की घोखा देता है। 🞖 । परन्तु इर एक जन श्रपने काम की जांचे छै।र तब दूसरे के विषय में नहीं पर केवल अपने विषय में उस की यहाई करने की जगह छागी ॥ ५ । क्योंकि प्टर एक जन ग्रापना ही घोक चठावेगा॥ ६। जो वचन की ग्रिका पाता है से। समस्त बाच्छी बस्तुकी में सिद्यानेदारे की सदायता करे ॥ ७ । धोखा मत खाग्री ईंग्वर में ठट्टा नहीं किया जाता है क्योंकि मनुष्य जो कुछ घोता है उस का लघेगा भी ॥ 🕻 ।

इन को ऐसे थ्रीर स्नीर कर्मा. इन को विषय में में वियोक जी खपने शरीर को लिये वीता है से शरीर तुम की आगों से कहता हू जैसा में ने आगों भी से विनाश लवेगा परन्तु जी आत्मा के लिये विाता है से श्रात्मा से श्रनन जीवन लवेगा ॥ ए। पर सकर्मा करने में इस कातर न दोवें क्योंकि जो इमारा वल न घटे तो ठीक समय मे लवेगे॥ १०। इस लिये बैसा हमे श्रवसर मिलता है हम सब लेगों से पर निज करके विश्वास के घराने से भलाई करें॥

> ११। देखे। में ने कैसी बड़ी पत्री तुम्दारे पास अपने दाथ से लिखी है। १२। जितने लोग शरीर में प्रच्छा रूप दिखाने चारते है वे ही तुम्हारे खतना किये जाने की दृढ याचा देते है केवल इसी लिये कि वे खीष्टके क्रूण के कारण स्ताये न जावे॥ १३ । क्योंकि व भी जिन का खतना किया जाता है ग्राप व्यवस्था को पालन नही करते हैं परन्तु तुम्हारे खतना किये जाने की इच्छा इस लिये करते है कि तुम्हारे ग्ररीर के विषय में वहाई करें॥ १४। पर मुभ से ऐसा न दोवे कि किसी खीर वात के विपय में बढाई कर केवल हमारे प्रभु योश खोष्ट के क्रुश के विषय में जिस के द्वारा से जगत मेरे लेखे क्रूंश पर चकुाया गया है श्रीर में जगत को लेखे॥ १५। क्योंकि कीष्ट्र योश में न खतना न खतना हीन होना कुळ दै परन्तु नई सृष्टि॥ १६। श्रीर जितने लोग इस विधि से चलेंगे उन्हों पर थीर ईश्वर के इसा-येली लोग पर कल्याया श्रीर दया दीवे॥ १७। श्रव तो को ई मुक्ते दुयान देवे क्यों कि मै प्रभु यीशु के चिन्द अपन देस में लिये फिरता हू॥ १८। हे भाइया हमारे प्रभु योशु ब्लीष्ट का अनुग्रह तुम्हारे खात्मा की सम दोवे। स्नामीन॥

## इफिसियों का पावल प्रेरित की पत्री।

१ प्राप्त को ईक्टर की इच्छा से योशुं खोष्ट का प्रेरित है उन पांचित्र थीर खोष्ट योशु में विक्वासी लेगो। की जी इफिस में हैं॥ २। तुम्हें हमारे पिता ईक्टर खीर प्रमु योशु खोष्ट से खनुग्रह खीर शांति मिले॥

३ । इसारे प्रभु घीशु छीष्ठ के पिता ईश्वर का धन्यवाद द्वाय जिस ने खीष्ट्र में दमा की स्वर्गीय स्थाने। में सब प्रकार की व्यात्मिक ब्राफीस से ब्राफीस दिई है॥ 🞖 । जैसा उस ने उस में जगत की उत्पति के स्राग्ने इमे चुन लिया कि इम प्रेम से उस के सन्तुख पवित्र था निर्दीप हावे ॥ ५। ग्रीर ग्रपनी इच्छा की सुमति के अनुसार इसे आगे से ठदराया कि योग्रु खीष्टु के द्वारा से इम उस के लेगालक होबि॥ ६। इस लिये कि उस के अनुग्रह की मॉदमा की स्तुति किई जाय जिस अरके उस ने इमे उस प्यारे में ग्रनुग्रह पात्र किया ॥ ९ । जिस में उस के क्षेत्र के द्वारा से इमें स्द्वार अर्थात् अपराधी का मोचन इंग्डर के अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है ॥ 🗀 श्रीर उस ने समस्त ज्ञान श्री वृद्धि सहित इस पर यद प्रनुग्रद अधिकाई से किया। ए। कि चस ने अपनी इच्छा का भेद अपनी उस सुमति के श्रनुसार इमे बताया जा उस ने समया की पूर्णता का कार्य निवाइने निमित्त अपूर्व मे ठानी थी॥ १०। अर्थात् कि जी कुछ स्वर्गमे है ग्रीर जी कुछ पृणिवी पर है सब कुछ वह खीष्ट में सग्रह करेगा ॥ ११। दा उसी में जिस में हम उसी की मनसा से नो श्रपनी इच्छा को मत को ब्यनुसार सब कार्य्य करता में ग्रामे से ठइराये जाके श्रीधकार के लिये चुने गये भी ॥ १२ । इस लिये कि उस की महिमा को स्तुति ६मार द्वारा से किई जाय जिन्दा ने ग्रागे र्योष्ट पर अरोसा रखा था ॥ १३ । जिस पर तुम ने

चार सुनके भरे। सा रखा ख्रीर जिस मे तुम ने ब्रिग्वास करके प्रतिचा के खात्मा खर्थात् पवित्र खात्मा की काप भी पाई ॥ १४। जा मोल लिय हुखो के उद्घार ला दमारे खांधकार का व्याना है इस कारण कि ईग्वर की महिमा की म्हुति किई जाय॥

१५। इस कारण से मैं भी प्रभु यीश पर जी विक्वांस श्रीर सब पाँवत्र लेगो। से जी प्रेम तुम्ही में दै इन का समाचार सुनके॥ १६। तुम्हारे लिये घन्य मानना नही छोडता हू श्रीर श्रपनी प्रार्थनाश्री मे तुर्ग्ड स्मरण करता हू॥ १७। कि इमारे प्रभु योशु खीष्ट का ईंग्टर की तेजस्त्री पिता है तुम्हे प्रपनी पद्यान में चान थे। प्रकाश का आत्मा देवे॥ १८। श्रीर तुम्दारे मन के नेत्र प्रकाशित होवें जिस्ते तुम जाना कि उस की युलाइट की आशा क्या है और पवित्र लोगो में उस के अधिकार की महिमा का धन क्या है॥ १९ । श्रीर हमारी श्रीर ने। विश्वास करते हैं उस के सामर्थ्य की ग्रात्यन्त प्रधिकार वया है॥ २०। सेर्इ उस की शक्ति के प्रभाव के उसै कार्य्य के श्रनुसार है जो उस ने खीष्ट्र के विषय मे किया कि उस की मृतकों से से उठाया ॥ २१। ख्रीर स्वर्गीय स्थानी में समस्त प्रधानता श्रीर श्राधिकार थीर पराक्रम श्रीर प्रभुता के जयर श्रीर द्वर एक नाम के कपर की न केवल इस लाक मे परन्तु पर-लेक मे भी लिया जाता है श्रपने दहिने हाथ वैठाया॥ २२। श्रीर सव कुछ उस के चरणा के नीचे श्रधीन किया थीर उसे मण्डली की सब बस्तुग्री पर सिर वना करके दिया ॥ २३ । जो मक्डली उस का देह है अर्थात् उस की जो सभा में सब कुछ भरता है भरपूरी है॥

की स्तुति ६ मार्र द्वारा से किई जाय जिन्दा ने ग्रागे रे कि स्वार ने जिलाया जा ग्राप-स्तिष्ठ पर अरोसा रखा था ॥ १३ । जिस पर तुम ने भी सत्यता का वचन ग्रार्थात् ग्रापने त्राय का सुसमा-। थे ॥ २ । जिन पापी में तुम ग्रागे इस संसार की

इस्न थीर उस के पुत्रों ने अपने अपने दाथ पाप-व्यक्तिवाले विकंडे के सिर पर टेके ॥ १५ । तब वह विल किया गया थार मूसा ने साहू की लेकर उंगली से वेदी के चारी सींगों पर लगाकर पावन किया थीर सोह की वेदी के पाये पर उग्हेंस दिया थीर उस के लिये प्रायश्चित करके उस की पवित्र किया। प६। थीर मुसा ने धान्तरियों पर की सब चरबी थीर कलेने पर की किंही थीर चरवी समेत दोनी गृदीं को लेकर वेदी पर जलाया ॥ १९ । श्रीर वक्डे में चे जो कुछ रह गया उस की वर्षात् गीवर समेत चय की, खाल थार मांच का उच-ने कावनी से खाइर याग में जलाया जैसे कि यहावा ने मूसा की षाचा दिई घो ॥ १८। फिर घट होमसलियाले मेंहे की। समीय से गया थार चादन थार उस के पुत्रों ने क्षपने अपने द्वाप मेळे के बिर पर टेके ॥ १९ । तय घड व्यक्ति किया गया और सूचा ने उस का ले। टू वेदी पर चारी खोर किडका ॥ २०। तव मेठा टुकड़े हुकडे किया गया थीर मुखा ने चिर थीर चरशी समेत टुकडी की जलाया॥ २००१ तब खन्तरियां ग्रीर पांव जल से धोये गये और मूखा ने सम्पूर्ण मेठे की वेदी पर जलाया थार वह सुखदायक सुग्रध देनेदारा ष्टे। सबिल श्रीर यदीवा के लिये इव्य दे। गया जैसे कि यद्दीवा में मूसा की साचा दिई भी॥ २२। फिर वह दूसरे में हे की जी सस्कारवाला मेठ़ा घा समीय ले गया थीर दायन थीर उस के पुत्री ने अपने क्षपने द्वाध मेळे के सिर पर टेके ॥ २३ । तब खह व्यक्ति किया गया थीर मूसा ने उस की लेाडू में से कुछ लेकर दायन को दिएने कान के चिरे पर श्रीर उस के दिहिने हाथ थै।र दिहिने पांच के खंगूठीं पर लगाया ॥ २८। ग्रीर वह बादन के पुत्रों की समीप ले गया ग्रीर लेखू मे से कुछ एक एक के दिएने कान के चिरे पर थीर दाइने हादा थीर दहिने पांच के थांगुठी पर लगाया और मूचा ने लेाहू को वेदी पर चारी थ्रीर किडल, १८३६। श्रीर उसे ने चरवी थ्रीर मोटी पूछ थीर ब्रेम्तरियां पर की ,संब चरबी थै।र कलेजे पर की मिल्ली और व्यखी समेत दोनों 'गुर्द और

ंबद्द पापविलवाले विवरे को समीप ले गया श्रीर । दिवेगी जांघ ये सव लेकर व्यलगा रक्खे, २६ । पीर श्रासमीरी राठी की ठाकरी जी यदाया के सारो धरी थी उस में से एक राष्टी ख्रीर तेल से सने पुर मैदे का एक फुलका थार एक पपडी लेकर चरबी श्रीर द्विनी जांघ पर रस दिई, २०१ श्रीर मे चारी बन्तुरं दादन श्रीर उस के पुत्रों के दाघी पर धर दिई ग्रीर दिलाई दुई भेट दीने के लिये यदीका के कारी दिलवाई ॥ २८ । श्रीर मूखा ने दम की उन के दाया पर से लेकर वेदी पर दामवाल से कपर जलाया घद सुखदायक सुग्रध देनेदारी मंस्कार-वाली भेट श्रीर यहावा के लिये एव्य हुआ।। २९। तव मूचा ने काती की लेकर दिलाई हुई मेंट होने के लिये बदाया के खारी दिलाया श्रीर संस्कारवाले में के में मुंचा का भाग यही ठहरा जैसे कि यहावा ने मूरा को आत्ता दिई भी॥ ३०। ग्रीर मुसा ने अभिपेक के तेल थीर बेदी पर के लाह दोनी से से कुछ कुछ लेकर दादन श्रीर उस के यस्त्री पर थीर उस के पुत्रों थीर उन के घस्त्री पर भी किडका थीर उस ने बस्त्री समेत दारन की ग्रीर बस्त्री समेत उस को पुत्रों की भी पवित्र किया ॥ इ१ । श्रीर मूसा ने दास्त श्रीर उस के पुत्री से कहा मांस कें। मिलाय-घाले त्रंयू के द्वार पर सिक्षाओं और उस रोटी समेत जी संस्कारयाली टीकरी में है यहीं खाबी जैसे मे ने खात्ता दिई कि दास्न ग्रीर उस के पुत्र उसे खार ॥ इर । श्रीर मांच श्रीर रेाटी में से जी यसा रहे उसे थाग मे जलाना ॥ ३३ । श्रीर जव ली तुम्हारे संस्कार को दिन पूरे न दें। तय लों अर्थात् सात दिन लो मिलापवाले त्यू के द्वार के बाहर न जाना कोंकि वद सात दिन सा सुम्दारा संस्कार करता रहेगा ॥ ३४। जैसे याज किया गया वैसे ही यद्यावा ने करने की स्नाचा दिई है कि सुम्दारा प्रायश्चित किया बार ॥ ३५ । से सुम मिलापयाले तंयू के द्वार पर सात दिन लों दिन रात ठइरकी यहाया की आचा को मानते रद्दे। न दी कि मर जायी क्योंकि ऐसी याचा मुक्ते दिई गई है। ३६। यद्याया की इन्हीं सब याचायों के यनुसार जा उस ने मूसा के द्वारा दिई घीं दादन श्रीर उस के पुत्री ने किया'॥

चस स्नात्मा के सध्यक्ष के सनुसार चले जा स्नात्मा श्रव भी श्राचा लघन करमेहारा से कार्य करवाता है॥ 🗦 । जिन के बीच में इम सब भी खारों घरीर श्रीर भावनाथी की इच्छार पूरी करते दुर अपने श्ररीर के श्रमिलायों की चाल चले श्रीर श्रीर लोगों को समान स्वभाव ही से क्रोध के सन्तान थे॥ ४। परन्तु ईश्वर ने जो दया के धन का धनी है अपने उस यह प्रेम की कारण जिस करके उस ने दम से प्रेम किया॥ ५ । जब इम ख्रपराधों के कारण मृतक चे तब ही हमे स्त्रीष्ट के संग जिलाया कि अनुग्रह से तुम्दारा त्राम हुआ है॥ ६। भीर संग ही उठाया थ्रीर खीष्ट यीश में संग ही स्वर्गीय स्थाना मे बैठाया॥ ८। इस लिये कि खीष्ट्र यीशु से इम पर कृपा करने में वर खानेदारे ममयों में खपने खनुग्रद का अत्यन्त धन दिखावे ॥ ६। वयोकि अनुग्रह से विश्वास के द्वारा तुम्दारा त्रास दुखा है श्रीर यह तुम्दारी स्रोर से नहीं दुखा ईश्वर का दान है॥ ९ । यद कर्मी से नदीं हुआ। न दे। कि को ई घमंड करे॥ १०। क्योंकि इम उस के बनाये हुए है जो स्तीष्ट्र योशु में अच्छे कर्मी के लिये मुले गये जिन्हे ईश्वर ने खारों से ठहराया कि इस उन में चले॥

११। इस लियं स्मरण करो कि पूर्व्य समय मे तुम जा गरीर में अन्यदेशी हा श्रीर जो लोग गरीर मे दाय के किये दुग दातने से खतनावासे कदावते दै उन से खतना हीन कहे जाते दे। ॥ १२ । तुम लाग उस समय में रतीष्ट्र से खलग ये खीर इसायेल की प्रजा के पद से नियारे किये हुए थे श्रीर प्रतिज्ञा के नियमा को भागी न घे श्रीर जगत मे श्राधाचीन कीर ईश्वररिंदत घे॥ १३। पर श्रव तो खोष्ट योशु

रीति के अनुसार हां आकाश के अधिकार के अधीत्। श्रृष्ठता की क्रृष्ण पर नाश करके उस क्रृष्ण के द्वारा उस आत्मा के अध्यक्ष के अनुसार चले जो आत्मा दोनो की एक देह में ईश्वर से मिलावे॥ १९। श्रीर उस ने आको सुम्दे जो दूर थे थीर उन्हे जी निकट ये मिलाप का सुसमाचार सुनाया॥ १८। क्योंकि उस की द्वारा इस दोनों की एक खात्मा में पिता को पास पहुंचने का अधिकार मिलता है॥ ९९ । इस लिये तुम श्रव कपरी श्रीर विदेशी नहीं हा परन्तु पवित्र लोगों के संगीं पुरवासी श्रीर ईश्वर के घराने के हो ॥ २०। थ्रीर प्रेरितीं थ्री भविष्यद्वक्तात्री की नेव पर निर्माण किये गये ही जिस की कीने का पत्थर योशु स्तीष्ट श्राप ही है ॥ २१ । जिस में सारी रचना एक स्रा लुटको प्रभु में पवित्र मन्दिर वनती जाती है ॥ २२। जिस में तुम भी खात्मा के द्वारा ईश्वर का वासा दोने को एक हम निर्माण किये जाते दे।॥

३ इसी के कारण में पावल जो तुम अन्यदेशिया के लिये खीष्ट यीशु के कारण बधुया हू॥ २। जी कि ईश्वर का जी षतुग्रह तुम्हारे लिये सुभे दिया गया उस को भडारी-पन का समाचार तुम ने सुना॥ ३। यथीत् कि प्रकाश से उस ने मुंभी भेद वताया जैसा में आगो सक्षेप करके लिख चुका हू ॥ ४ । जिस से तुम जब पढ़ेा तब खीष्ट के भेद में मेरा चान व्रम सकते है।॥ **५। जो भेद थीर थीर समयो में मनुष्यों के सन्तानी** का ऐसा नही बताया गया था जैसा खब वह खात्सा में ईग्वर के पवित्र प्रेरिता थ्रा भविष्यद्वक्तायीं पर प्रगट किया गया है ॥ ६ । व्यर्थात् कि खीष्ट में सुसमाचार के द्वारा से अन्यदेशी लेगा संगी अधि-कारी थार एक ही देह के थार ईश्वर को प्रतिज्ञा को सभागी हैं॥ ७। श्रीर में ईश्वर के व्यनुग्रह को मं तुम जे। श्रागे दूर थे स्त्रीष्ट के ले। हू के द्वारा निकट दान के अनुसार जे। सुक्ते उस के सामर्थ्य के कार्य्य किये गये हा ॥ ९४ । क्योंकि वहीं हमारा मिलाप के ग्रनुसार दिया गया उस सुसमाचार का सेवक है जिस ने दोनो को ग्क किया थ्रीर स्काव की दुश्रा॥ 🕻 । मुक्ते जो सब पवित्र लोगों में से स्रति विचलो भोति गिराई ॥ ९५ । ग्रीर घिघि संबन्धो होटे से भी होटा दू यद यनुग्रह दिया गया कि मैं क्राजाक्रों की व्यवस्था की लाप करके अपने भरीर अन्यदेशियो में खीष्ट्र के व्यवस्थ धन का सुसमाचार में शत्रुता मिटा दिई जिम्ते वद अपने में दो से एक प्रचार कर्ष ॥ 🖰 । श्रीर सभी पर प्रकाशित क्रष्ट कि नया पुरुष उत्पन्न करके मिलाप करे ॥ १६ । श्रीर उस भेद का निवाहना यया है जो ईश्वर में आदि

ये गुप्त था जिस ने योशु खोष्ठ के द्वारा सब जुरू
मृजा ॥ १०। इस लिये कि अब स्वर्गीय स्थानों में
के प्रधानों और अधिकारियों पर मगड़ली के द्वारा से
ईश्वर की नाना प्रकार की ख़ीद्व प्रग्नट किई जाय ॥
११। उस सनातन इच्छा के खनुसार जो उस ने खीष्ठ
योशु इमारे प्रभु में पूरी किई ॥ १२। जिस में इमें।
की साइस और निश्चय से निकट खाने का याधिकार उस के बिश्वास के द्वारा से मिलते हैं ॥ १३।
इस लिये में बिन्ती करता हू कि जो अनेक क्रोण
तुम्हारे लिये मुभे द्वाते हैं इन में कातर न द्वायों कि
यह तुम्हारा आदर है ॥

१४। में इसी के कारण इसारे प्रमु योगु कीष्ट्र के पिता के आगे अपने घुटने टेकता हू ॥ १५। जिस से क्या स्वर्गा में क्या पृथियो पर सारे घराने का नाम रखा जाता है ॥ १६। कि वह तुम्हें अपनी महिमा के धन के अनुसार यह देवे कि तुम उस के आत्मा के द्वारा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थे पाके वलवन्त दीखो॥ १९। कि कीष्ट विष्वास के द्वारा से तुम्हारे दृदय में कसे थीर प्रेम में तुम्हारी जह वधी हुई खीर नेव हाली हुई हीय॥ १८। जिस्ते यह चौड़ाई थी लम्बाई थी गहिराई थीर कचाई क्या है इस की तुम सब पवित्र लोगों के साथ बुक्तने की शक्ति पावे॥ १९। खीर खीष्ट के प्रेम की जानी जी जान से कई है इस लिये कि तुम ईश्वर की सारी पूर्यता लो पूरे किये जावे॥॥

२०। इस का जी इस सामर्थ्य के अनुसार जी इमीं में कार्य करता है सब बातों से अधिक हां हम जी कुछ मांगते अधवा बूमते हैं इस से अत्यन्त अधिक कर सकता है। २०। इसी का गुणानुबाद खीए योशु के द्वारा महली में पीठी पीठी नित्य सर्व्यदा होते , श्रामीन ॥

हिन्दी के लिये वधुव्या हू सुम में के प्रत्या उपत्या है सम प्रत्या उपत्या है कि जिस खुला- कार्य के व्यन्ता कार्य के व्यन्ता है देख में किया जाता है देख में व्यक्ति प्रेम में व्यक्ति की सुक्षारे ॥ प्रेम में व्यक्ति की सुक्षारे ॥ प्रेम में व्यक्ति की सुक्षारे ॥ प्रेम में व्यक्ति की सह लेकी ॥ प्रेम में व्यक्ति कार्य कहत

क्षीर मिलाप के दंध में श्रात्मा की रकता की रदा करने का यह करे। ॥

है। जैसे तुम अपनी खुलाइट की एक ही आशा में खुलाये गये तैसे ही एक देह है श्रीर एक श्रात्मा ॥ ५। एक प्रमु एक विश्वास एक वर्षातसमा ॥ ६। एक ईश्वर श्रीर सभी का विता की सभी पर ख़ीर सभी के मध्य में ख़ीर तुम सभी में है॥

**ै। परन्तु अनुग्रह इस में से घर एक की स्त्रीष्ट** को दान को परिमाण से दिया गया ॥ 🗀 । इस लिये यह कहता है कि यह कर्ने पर चंठा थीर यंधुओं की बांध से गया थीर मनुष्यों की दान दिये। ए। इस बात का कि चठा क्या श्रामिप्राय है. यही कि वद पाँचले पृष्यियों के निचले स्थानी में उतरा भी था॥ १०। जो उतर गया से ई जे सब स्वर्गा से ऊपर वढ भी गया कि सब कुरू पूर्ण करे। ११। खीर उस ने ये दान दिये खर्थात् जय सें। इम सब लोगा विज्वास की ख़ीर ईश्वर के पुत्र के जान को एकता लें। न पहुर्चे थे। र एक पूरा मनुष्य न छ। जावे खीर खीष्ट की पूर्णता की डील के परिमास सों न बढ़े॥ १२। तब सों उस ने पवित्र सोगों की पूर्णता के कारण सेवकाई के कर्म के लिये थी। खीष्ट के देह के सुधारने के लिये।। १३। कितनी को प्रेरित करके थे। कितनी को भविष्यद्वका करकी थे। कितनीं की सुसमाचार प्रचारक करके थी। कितनी की रखवाले थीर उपदेशक करके दिया॥ १४। इस लिये कि इस अब बालक न रहें की मनुष्या की ठगविद्या के और भ्रम की जुगते बांधने की चतुराई को द्वारा उपदेश की दृर एक वयार से लदः-राते खीर इधर इधर फिराये जाते हो ॥ १५ । परन्तु प्रेम में सत्यता से चलते हुए सब बातों में उस के रेसे वनसे जावे जा सिर है अर्थात् खोष्ट्र॥ १६। जिस से सारा देह एक संग जुटके ग्रीर एक संग गठके दृर एक परस्पर उपकारी गांठ के द्वारा से उस कार्प्य के अनुसार की दर एक ग्रंश के परिमास से उस में किया जाता है देह की बढ़ाता है कि बह

९७। से में यह अहता हू श्रीर प्रभु के साचात

चपदेश करता है कि तुम लेगा श्रव फिर ऐसे न चले। वैसे थ्रीर थ्रीर अन्यदेशी लाग अपने मन की अनर्थ<sup>5</sup> रीति पर चलते हैं॥ १८। कि उस खद्दानता की ! र्द्याचर के जीवन से नियारे किये हुम हैं ॥ १९ । स्नीर उन्हों ने खेद रहित होके अपने तई लुचपन की शेंप दिया है कि सब प्रकार का खशुह कर्मा लालका से किया करें ॥ २०। परन्तु तुम ने खीष्ट की इस रीति में नहीं सीख लिया है ॥ २१। जो म्सा है कि तुस ने उसी की सुनी थीर उसी में सिखाये गये जैसा योशु में चन्नाई है॥२५। कि ब्याली चाए चलन के विषय मे पुराने मनुष्यत्व की वा भरमानेदारी कामनाकी के बनुसार भष्ट दीता बाता है उतार रग्ने॥ २३। थ्रीर अपने मन के खात्मिक स्वभाव से नये दोते खाद्या ॥ २४ । थ्रीर नये सनुष्यस्य की। परिन लेखा का ईंग्बर के ममान मत्यानुमारी धर्मा थ्रीर पवित्रता में सृक्षा गया ॥

२५। इस कारख कूठ की दूर करके दर मक ष्यपने पड़ोसी की माथ सत्य बोला करे। क्योंकि इस लाग स्क टूसरे के थंग है। 锋 । क्रोध करे। पर पाप मत करो . मूर्य तुन्दारे की प पर ग्रस्त न दीवि ॥ २९ । धीर न घैतान की ठांव देखी ॥ २८ । चोरी करनेष्टारा श्रव चोरी न करे वरन ष्टाधीं चे भला कार्य्य करने में परिधम करे इम लिये कि विसे प्रयोजन है। उसे खाँट देने की कुछ उस पास देखे। र्र । कोई यशुद्ध यसन तुम्हारे मुंह से न निकले परन्तु सहां बैमा छावज्यक है तहां का यवन सुधारने को तिये अच्छा हा साई मुंद से निकले कि उस से सुननेदारीं की अनुग्रह मिलें ॥ ३०। ग्रीर ईश्वर के पंचित्र खात्मा की विस से तुम पर रहार के दिन के लिये काम दिई गई ददास मत करो ॥ ३१। सब प्रकार की कड़वादट ही कीप ही कीघ ही कलद की निन्दा समस्त वैरमाव समेत तुम से टूर किई वाय ॥ ३२ । श्रीर प्रापस में कृपाल श्री करणमय देशको क्रीर तैसे ईक्कर ने स्त्रीष्ट में तुम्दें चना किया तैसे तुम भी एक टूसरे की दमा करी॥

वैसे थीर थीर अन्यदेशी लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं ॥ १८ । कि उस अञ्चानता की अनुगामी होत्रो ॥ १ । थीर प्रेम कारख की उन में है थीर उन के मन की कठोरता में चली तैसे खीए ने भी इम से प्रेम किया श्लीर के कारख उन की युद्धि थियियारी हुई है थीर वे इमारे लिये अपने की ईक्टर के आगे चठावा थीर ईक्टर के बीवन से नियारे किये हुए हैं ॥ १९ । थीर बालदान करके सुगन्य की बास के लिये सीय दिया॥

३। खीर तैसा कि पांवय लेगो। के येगय है
तैसा व्यमितार का छीर सब प्रकार के खशुट कर्मी
का श्रथवा लेग का नाम भी तुम्हों में न लिया
वाय ॥ ४। खीर न निर्वेत्वता का न मुठता की
वातनीत का श्रथवा ठट्ठे का नाम कि यह वार्त सेहती
नहीं परन्तु धन्यवाद ही सुना वाय ॥ ५। क्योंकि
तुम यह तानते हो कि किसी व्यमित्तारी को श्रथवा
खशुट तन की श्रथवा लेगो मनुष्य की वो मूर्तिपृवक
है खीष्ट धीर ईश्वर के राज्य में श्रीधमार नहीं
है ॥ ६। कोई तुम्हें खनर्थक वातों से धीखा न हें
कोंकि इन कर्मी के कार्य ईश्वर का क्रोध श्राचालघन करनेहारीं पर पहता है ॥ ९। से तुम इन
के संग्र भागी मत होखी ॥

में वित्तयाने हा. त्योति के सन्तानों को नाई चला।

ए। क्योंकि चव प्रकार की भलाई काँ। धर्म था।

ए। क्योंकि चव प्रकार की भलाई काँ। धर्म था।

सत्यता में आत्मा का फल दोता है। ११। थार परेखा कि प्रभु की क्या भावता है। ११। थार परेखा कि प्रभु की क्या भावता है। ११। थार परेखा का प्रभु की क्या भावता है। ११। क्योंकि का कार्म ग्राप्त में उन से किये बाते हैं दन्हें कहना भी लाख की वात है। १३। परन्तु सब कर्म बब उन पर दोय दिया जाता है तब ज्योंति से प्रगट किये बाते हैं क्योंकि को खुछ प्रगट किया जाता है से दांख्याला होता है। १४। इस कारण वह कहता है हे से ने हारे बाग थार मृतकों में से उठ थार खीष्ट्र तुक्ते ह्योंति देशा।

१५ । से चैक्स रहा कि तुम द्योंकर यव से चलते हो . निर्वृद्धियों को नाई नहीं परन्तु वृद्धिमाना की नाई चले। ॥ १६ । ग्रीर ग्रपने लिये समय का लाभ करे। क्योंकि ये दिन युरे हैं ॥ १९ । इस कारण मे श्रज्ञान मत देश्यो परन्तु समभते रहा कि प्रमु की इच्छा य्या है ॥ १८ । श्रीर दाख रस से मतवाले मत देश्यो लिस में लुचपन होता है परन्तु श्रात्मा से परिपृष्ण देश्यो ॥ १९ । श्रीर गीतों श्रीर मजने। श्रीर श्रात्मिक गानें में एक दूसरे से वाते करे। श्रीर श्रपने अपने मन में प्रमु के आगे गान श्रीर कीर्तन करे। ॥ २० । श्रीर सदा सव वातो के लिए हमारे प्रमु पीशु खीष्ट के नाम से ईश्वर पिता का धन्य माने। ॥ २१। श्रीर ईश्वर के भय से एक दूसरे के श्रधीन दीश्यो॥

१२ । दे स्तिया जैसे प्रमु के तैसे अपने अपने स्यामी के अधीन रहा ॥ २३ । क्योंकि जैसा खीष्ट मण्डली का थिर है तैसा पुरुष भी स्त्री का सिर है॥ २४। वह तो देह का त्रायकर्ता है ताभी जैसे मण्डली खीष्ट के श्रधीन रहती है वैसे स्त्रिया भी हर वात मे अपने अपने स्वामी के अधीन रहें॥ २५। चे पुरुषा अपनी अपनी स्त्री की ऐसा प्यार करी सैसा क्षीष्ट ने भी मण्डलो को प्यार किया थ्रीर खपने की उस को लिये साप दिया॥ २६। कि उस की वचन के द्वारा जल के स्तान से गुट्ट कर पवित्र करे॥ 🍳 । जिस्ते वद उसे अपने यागे मर्व्यादिक मगडलो खड़ा करे विस में कलक अथवा भूरी अथवा ऐसी कोई बस्तु भी न देखि यरन्तु जिस्ते पवित्र थे। निर्देशप होवे॥ २८। यू छी उचित है कि पुरुष यापनी यापनी स्त्री की अपने अपने देह के समान प्यार करें. जी श्रापनी स्त्री की प्यार करता है से श्रापने की प्यार करता है॥ १९। क्योंकि किसी ने कभी अपने ग्रारीर चे बैर नहीं किया परन्तु उस की ऐसा पालता ग्रीर पोसता है जैसा प्रमु भी सराइली की पालता पेासता है। ३०। क्योंकि इस उस के देह के अंग है अर्थात् चस को मांस में को थीर सस की इड्डियों में के है। ३९। इस हेतु से मनुष्य श्रपने माता पिता की कें। होडके व्यपनी स्त्री से मिला रहेगा थै।र वे दोनें एक तन होगे॥ ३२। यह भेद बढा है परन्तु मे ते। स्त्रीष्ट के थ्रीर मग्रहली के विषय में कदता हू ॥ ३३ । पर तुम भी एक एक करको द्वर एफ अपनी अपनी स्त्री को अपने समान प्यार करी श्रीर स्त्री को उचित दै कि स्वामी का भय माने॥

कडको। प्रभु में अपने अपने माता पिता की आद्या माना क्योंकि यह उचित है। १। अपनी माता और पिता का आदर कर कि यह प्रतिद्या संदित पहिली आद्या है। ३। जिस्ते तेरा भला हो और तू भूमि पर यहुत दिन जीवे। ४। और हे पिताओं। अपने अपने लड़की हे क्रोध मत करवाओं। परन्तु प्रभु की जिला और चितावनी सहित उन का प्रतिपालन करो।।

प्। दे दासे की लोग गरीर के श्रनुसार तुम्हारे स्वामी है दरते श्रीर कापते हुए श्रामे मन की सीधाई से जैसे खीष्ट्र की तैसे उन की श्राचा माना ॥ ६। श्रीर मनुष्यों की प्रस्नु करनेहारों की नाई मुंह देखी सेवा मत करा परन्तु खीष्ट्र के दासों की नाई श्रमत सरग्र से ईश्वर की इन्हा पर चले। ॥ ६। श्रीर सुमति से सेवा करो माना तुम मनुष्यों की नहीं परन्तु प्रभु की सेवा करते हो ॥ ६। व्योकि जानते हो कि जो कुछ हर एक मनुष्य भला करेगा इसी का फल वह चाहे दास हो चाहे निर्वन्ध हो प्रभु से पाविगा ॥ ९। श्रीर हे स्वामिया तुम उन्हों से वैसा हो करो श्रीर धमकी मत दिया करो क्योंकि जानते हो कि स्वर्ग में तुम्हारा भी स्वामी है श्रीर उस के यहा पन्नपात नहीं है ॥

१०। अन्त में हे मेरे भाइया यह कहता हूं कि
प्रमु में और उस की शक्ति के प्रभाव में वलवन्त हा
रहा ॥ ११। ईश्वर के सपूर्ण हांध्रयार बांध लेखा
जिस्ते तुम शैतान की जुगता के साम्हने खड़े रह
सकी ॥ १२। क्योंकि हमारा यह युद्ध लाहू था मांस
से नहीं है परन्तु प्रधानों से थार खिकारियों से थार
इस ससार के खंधकार के महाराजाओं से थार
आकाश में की दुष्टता की ब्रात्मिक सेना से॥ १३।
इस कारण से ईश्वर के सपूर्ण हांध्रयार ले लेगा कि
तुम व्वरे दिन में साम्हना कर सकी थार सव कुछ
पूरा करके खड़े रह सकी ॥ १४। से श्रयनी कमर
सञ्चाई से कसके थार धर्म की फिलम पहिनके॥
१४। श्रीर पांदा में मिलाप के सुसमाचार की तैयारी
के जूते पहिनको खड़े रहा॥ १६। श्रीर सभी के

जपर विश्वास की ढाल लेखी जिस से तुम उस दुष्ट | के सब श्रीनवासी की युक्ता सकीती ॥ १९। श्रीर त्राय का टोप लेग्री ग्रीर श्रात्मा का खडू नी ईश्वर का वचन है॥ १८। श्रीर सब प्रकार की प्रार्थना श्रीर विन्ती से इर समय खात्मा से प्रार्थना किया करे। थ्रार इसी के निमित्त समस्त स्थिरता सिंदत कीर सब पवित्र लोगो के लिये विन्ती करते घुर नागते रदे। ॥ १९ । श्रीर मेरे लिये भी विन्ती करी। कि मुसे खपना सुद र्यालने के समय बीलने का प्तुत्रा दूत रू॥ २०। थ्रीर कि में उस के विषय दि उन सभी पर अनुग्रुट देवि। ग्रामीन ॥

में साइस से व्यात कह जैसा मुभे वोलना उचित है ॥

२१। परन्तु इस लिये कि तुम भी मेरी दशा जाना कि मैं कैसा रहता हू तुखिक जा प्यारा माई थै।र प्रभु में विश्वासयाग्य सेवक है तुम्हें सब वाते वतावेगा ॥ २०। कि मैं ने उसे इसी के निमित्त तुम्दारे पास भेजा है कि तुम हमारे विषय में की वात जाना श्रीर वह तुम्हारे मन की शांति देवे॥

रें ३। भादयों की ईश्वर पिता से श्रीर प्रभु यीशु मामर्फ्य दिया जाय कि मै साइस से सुसमाचार का योष्ट से शाति श्रीर प्रेम विश्वास सहित मिले॥ भेद वताक जिंच के लिये में कर्नार से व्यक्षा 🙌 । जी हमारे प्रभु यीशु खीष्ट से अन्नय प्रेम रखते

### फिलिपीयों का पावल प्रेरित की पन्नी।

१ - पावल श्रीर तिमाधिय द्वी यीशु खीष्ट के दास है फिलिसी में जितने लेगा खीष्ट यीणु में पवित्र लेगा दै उन सभी की मण्डली के रखवाला थीर सेवका समेत॥ २। तुम्दे इमारे पिता ईच्छर प्रभु योशु खीष्ट से अनुग्रह थार याति मिले॥

है। मै जब जब तुम्हे स्मरण करता हू तब श्रपने र्इच्चर का धन्य मानता हू॥ ४। श्रीर तुम ने पहिले दिन से लेंके खब लें। सुसमाचार के लिये हो। सदा-यता किई है॥ ५। उस से स्नानन्द करता हुस्रा नित्य श्रपनी दर एक प्रार्थना में तुम सभी के लिये विन्ती करता ष्ट्र॥ ई.। श्रीर इसी वात का मुके भरोसा है कि जिस ने तुम्हों में खच्छा काम ब्रारंभ किया है सायोशु कीष्ठ के दिन लों उसे पूरा करेगा॥ 9। जैसे तुम सभी को लियं यह साचना मुक्ते रचित वधन प्रगट हुए है कि की टुके लिये है।। १४।

लिये उत्तर श्री प्रमाग देने में में तुम्दे मन में रखता हू कि तुम सब मेरे सम अनुग्रह के भागी है। ॥ ८। क्योंकि ईश्वर मेरा चाक्ती है कि योशु खीए की सी करुणा से मै बयोंकर तुम सभी की लालसा करता हू॥ ९। थ्रीर मे यद्यी प्रार्थना करता हू किं तुम्हारा प्रेम ज्ञान थ्रीर सब प्रकार के विवेक साहित श्रव भी क्रांधिक व्यधिक वकता जाय ॥ १०। यहा ले। कि तुम विशेष वाती की परखी जिस्ते तुम कीष्ट के दिन ली निष्कपट रहे। स्त्रीर ठीकर न खाटी।। ११। स्त्रीर धर्म के फले। से परिपूर्ण द्वाग्री जिन से योश कीष्ट के द्वारा ईक्टर की महिमा और स्तुति होती है॥

९२। यर हे भाइया में चाहता हू कि तुम यह जाना कि मेरो जो दशा हुई है उस से सुसमाचार की वहती ही निकली है। १३। यहाँ ली कि सारे राजभवन में श्रीर श्रीर सब लोगों पर मेरे है इस कारण कि मेरे बधना से श्रीर सुसमाचार के श्रीर जो प्रमु में भाई लाग है उन में से बहुतेरें मेरे

वधनो से भरासा पाक बहुत स्राधिक करके वचन की निर्भय वीलने का साहस करते हैं ॥ १५ । कितने लेगा साह स्रीर वैर के कारण भी स्रीर कितने सुमति के कारण भी खोर कितने सुमति के कारण भी खोष्ट का प्रचार करते हैं ॥ १६ । वे तो सरलता से नहीं पर विरोध से स्त्रीष्ट को कथा सुनाते हैं स्रीर सममते हैं कि हम पावल के वधनों में उसे क्रेग्र भी देंगे ॥ १९ । परन्तु ये तो यह जानके कि पावल सुसमाचार के लिये उत्तर देने की उहराया गया है प्रेम से सुनाते हैं ॥ १८ । तो क्या हुआ . तीभो हर एक रीति से चाहे बहाना से चाहे समुद्ध से खोष्ट की कथा सुनाई जाती है स्रीर म इस स सानन्द करता हू स्रीर स्थानन्द करगा भी॥

१९ । क्योंकि में जानता हू कि इसी से तुम्दारी प्रार्थना के द्वारा श्रीर यीशु स्त्रीष्ट के आत्मा के दान के द्वारा मेरी प्रत्याणा थ्रीर मरीचे के अनुसार मेरा निस्तार दे। जायगा ॥ २०। श्रर्थात् यह भरीसा कि मै किसी बात में लिंजत न होंगा परन्तु खीष्ट की महिमा सब प्रकार को साहस को साथ जैसा हर समय में तैसा याय भी मेरे देह में चाहे जायन के द्वारा चाहे मृत्यु के द्वारा प्रगट किई जायगी॥ २१। क्यों कि मेरे लिये जीना खीष्ट है थ्रीर मरना लाम है।। २२। परन्तु यदि शरार मे जोना है यह मेरे लिये कार्य्यका फल है श्रीर मै नहीं जानता हू मै क्या चुन लेकगा॥ १३। ऋगेकि में इन दो वाता के सकते में हू कि मुर्म चठ जाने खाँर स्तीष्ट के सम रहने का ग्रांभलाय है क्योंकि यह यार ही बहुत श्रच्छा है।। २४। परन्तु शरीर में रहना तुम्हारे कार्य श्रीधक श्रावण्यक है॥ २५। श्रीर मुक्त इस वात का निश्चय होने से मैं जानता हू कि में रहूंगा श्रीर विष्वास में तुम्हारी वक्तो श्रीर श्रानन्द के लिये तुम सभी के सम ठहर जाकमा ॥ २६ । इस लिये। का मेरे फिर तुम्हारे पास ग्राने की द्वारा से मेरे विषय में स्त्रीष्ट योगु में कड़ाई करने का ईत तुम्दे प्रधिक होर्व ॥

५७ । केवल तुम्हारा ग्राचरण खीष्ट के सुसमा-चार के याग्य होत्र कि में चाह ग्राकी तुम्हें देख्न चादे तुम से दूर रहू तुम्हारे विषय में यह बात सुनू

कि तुम एक ही खात्मा में हुठ रहते हो छीर एक मन से सुसमाचार, के विख्वाम के लिये मिलके साइस करते हो ॥ १८ । खीर विरोधिया से तुम्हें किसी वात में हर नहीं लगता है जो उन के लिये ती विनाध का प्रमाण परन्तु तुम्हारे लिये निस्तार का प्रमाण है खीर यह ईश्वर की खीर से हैं ॥ २९ । क्योंकि खीष्ट के लिये यह वरदान तुम्हें दिया गया कि न केवल उस पर विश्वास करें। पर उस के लिये दुख भी उठावें। ॥ ३० । कि तुम्हारी बैसी ही लहाई है जैसी तुम ने मुक्त में देखी छीर खब मुनते हैं। कि मुक्त में हैं॥

दे सी यदि छीष्ट मं कुछ शांति यदि प्रेम से कुछ समाधान यदि कुछ खातमा की सगति यदि कुछ करणा था दया द्वीय ॥ रे। तो मेरे खानन्द की पूरा करो कि तुम सकसा मन रत्यो खीर तुम्हारा सक ही प्रेम स्क ही चित सक ही मत होय ॥ ३। तुम्हारा कुछ बिरोध का अध्वा घमड का मत न होय परन्तु दीनता से सक दूसरे की अपने से बहा ममकी ॥ ४। हर एक खपने खपने विपया की न देया करे परन्तु हर सक हूसरा की भी देय लेव ॥

पे। तुम्हों में यही मन दीय जी छीष्ट यीशु में भी था। ६। जिस ने ईण्टर के इप में दीने ईण्टर के तुल्य हीना डकैती न समभा। ९। परन्तु अपने तई हीन करकं दास का इप धारण किया और मनुष्यों के समान बना। ६। और मनुष्य के से हील पर पाया जाके अपने की दीन किया और मृत्यु लें। हा क्रूब की मृत्यु लें। आजाकारी रहा। ९। इस कारण ईब्वर ने उस की बहुत जचा भी किया और उस की बह नाम दिया जी सब नामों से कई है। १०। इस लिये कि जी म्ह्यू में श्वार जी पृष्यियी पर और जी पृष्यियी के नीचे है उन सभी का हर एक घुटना योशु के नाम से सुकाया जाय। १९। और हर एक जाम से मान लिया जाय कि योशु खोष्ट ही प्रमु है जिस्ते ईब्वर पिताका गुणानुवाद होय।

१५। से हे मेरे प्यारे। जैसे तुम सदा स्नाचा-

कारी द्वर तैये जब मे तुम्दारे संग रह केवल उस समय मे नहीं परन्तु मे जो अभी तुम से दूर हू बहुत अधिक करके इस समय मे डरते और कांपते हुए अपने नाण का कार्य निवादी ॥ १३ । क्यों कि ईक्वर दी दे जो अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्दों से इच्छा यीर कार्य भी करवाता है ॥ १४ । सब काम विना कुडकु हाने और विना विवाद से किया करें। ॥ १५ । जिस्ते तुम निर्देश और यूधे बना और टंडे और इठीसे लेगा के बोच मे इंग्यर के निष्कर्लक पुत्र देखों। ॥ १६ । जिन्दों के बोच में तुम जीवन का बचन लिये दुए जगत में ड्योतिधारियों को नाई चमकते दी कि मुक्त खोष्ट के दिन मे बड़ाई करने का दित दीय कि मे न वृथा दौड़ा न वृथा परिषम किया ॥ १९ । बरन जो मे तुम्हारे विज्वास के बोलदान और सेवकाई पर ठाला जाता हू ताभी मे जानन्दित हू और सुम सभी के सग जानन्द करता हू ॥ १६ । बेसे दो तुम भी जानन्दित दी जो और मेरे सग जानन्द करी ॥

१९। परन्तु मुक्ते प्रभु योशु में भरोसा है कि में तिमेशिय को शीघ्र तुम्हारे पास भेडूगा जिस्ते में भी तुम्हारो दशा जानके ठाठम पात ॥ १०। व्योक्ति मेरे पास कोई नहीं हैं जिस का मेरे ऐसा मन है जो सहाई से तुम्हारे विषय में चिन्ता करेगा॥ १९। क्योंकि सब अपने ही अपने ही लिये यव करते हैं कीष्ट योशु के रिये नहीं॥ १२। परन्तु इस की तुम परवक्ते जान खुके ही कि जैसा पुत्र पिता के स्वा तैसे सस में मेरे संग सुसमाचार के लिये सेवा किई ॥ १३। सा मुक्ते भरोसा है कि ज्यो ही मुक्ते देख पड़ेगा कि मेरी ग्र्या दशा होगी त्यो ही में ससी की सुरन्त भेडूगा॥ १४। पर में प्रभु में भरोसा रखता हूं कि में भी आप ही शोध्र आजगा॥

रेप । परन्तु में ने इपाप्रदीत को हो मेरा माई वात द्वां समस्ता भी दूं और उस के कारण में खीर सदस्मी जीर संगी योहा पर तुम्हारा दूत थीर ने सब बस्तुओं को द्वांन उठाई छीर उन्दे कूड़ा सा खावण्यक वातों में मेरी सेवा करनेहारा है तुम्हारे पास केवना ख़बश्य समस्ता ॥ रेई । क्वोंकि बह तुम सभी उस में पाया जाक रेसा कि मेरा ख़पना धर्म को को लालसा करता था थीर बहुत स्वास हुआ इस विश्वास के द्वारा से है बही धर्म की विश्वास के

२९। श्रीर बह रागी ती दुश्रा यहां सी कि मरने के निकट था परन्तु ईश्वर ने उस पर दया किई श्रीर केवल उस पर नही परन्तु मुक्त पर भी कि मुक्ते गोक पर शोक न होवे॥ २८। सी मैं ने उस की श्रीर भी यव से भेजा कि तुम उसे फिर देखके श्रानिन्त होश्रो श्रीर मेरा शोक घटे॥ २९। सी उसे प्रमु में सब प्रकार के खानन्द से ग्रहण करी श्रीर सेसे जना की खादरयाय समकी॥ ३०। क्योंकि खीए के कार्य्य निमित्त बह श्रपने प्राण पर जीखिम उठाके मरने के निकट पहुंचा इस लिये कि मेरी सेवा करने में तुम्हारी घटी की प्ररो करे॥

३ श्रान्त मे हे मेरे भाइया यह कहता हू कि प्रभु में श्रामन्दित रही. वही बाते तुम्हारे पास फिर लिखने से मुक्ते कुछ दु.ख नहीं दे थार तुम्हें बचाव दे॥ २। कुता से चैक्किस रहे। दुष्ट कर्म्मकारियों से चैकिस रहे। काटे हुआँ से चौकस रहा ॥ ३ । क्योंकि खतना किये दुर दम दें जो आत्मा से ईश्वर की सेवा करते है थ्रीर खोष्ट योशु के विषय में वड़ाई करते है थीर भरोसा शरीर पर नही रखते है। 🞖 । पर मुं में तो गरीर पर भी भरासा है . यदि श्रीर कोई शरीर पर भरोसा रखना डांचत जानता है मे खीर भी ॥ ५ । कि ग्राठवे दिन का खतना किया हुआ इस्रायेल के वय का विन्यामीन के कुल का इजियो में से इत्री हूं व्यवस्था की कदी ती फरीशी॥ ६। उद्योग को कदी ती मण्डली का उतानेहारा व्यवस्था में को धर्म्स की कदो तो निर्देग्य हुआ। 9। परन्तु ना ना वाते मेरे लेखे लाभ घी उन्हें में ने खीए के कारण दानि समक्ती है॥ ८। दां सचमुच स्रपने प्रभु खीष्ट योशु की चान की श्रेष्ठता की कारण में सब वात द्वानि समभता भी दूं श्रीर उस के कारण में ने सब वस्तुओं को दानि उठाई थ्रीर उन्दे फूड़ा सा जानता हू कि मै खोष्ठ को प्राप्त कर ॥ ९ । थ्रीर उस में पाया जाज ऐसा कि मेरा ग्रपना धर्म जो व्यवस्था से दें से। नहीं परन्तु वह धर्मा जो खीष्ट के। कारण ईश्वर से है सुभे देग्य॥ १०। जिस्ते में खीष्ट के दु.खा की समित का जानू थार उस की मृत्यु के सहुश किया जाज ॥ ११। तो मै किसी रीति से मृतकों के जी उठने का भागी दाज ॥ १२। यह नहीं कि मै पा चुका हू अथवा सिंह दे। चुका हू परन्तु मै पीका करता हू कि कहीं उस की पकड लेक जिस के निमित्त में भी खीष्ट घीशु से पकड़ा गया॥

तुम्हारे लिये हुप्रान्त है ॥ १८ । क्योंकि बहुत लोग करी थीर गाति का ईग्र्यर तुम्हारे संग देशा ॥ चलते हैं जिन के विषय में मै ने वार वार तुम से खीष्ट के क्रूब के बैरी है। १९। जिन का अन्त विनाश है जिन का ईश्वर पेट है जा खपनी लज्जा पर बड़ाई करते है और पृष्टिबी पर की बह्तुओं पर मन लगाते हैं॥ २०। क्योंकि इम ता स्वर्गकी प्रजा है जहां से हम त्राणकर्त्ता की स्वर्धात् प्रभु योशु खीष्ट की वाट भी नेाइते हैं ॥ २१। नेा इस कार्य के प्रनुसार जिस करके वह सब बस्तुन्त्री की प्रपने वश में कर सकता है हमारी दीनताई के देह का बप यसल डालेगा कि यह उस के रेश्वर्थ के देव के सहमा दे। साव ॥

है है है सेरे प्यारे और श्रीभर्लायत भाइया और है फिलियोया तुम यह भी जाना कि युवमाचार मेरे आनन्द और मुकुट यूही है के श्रारम में जब मैं माकिदीनिया है निकला तब प्यारा प्रभु में हुढ़ रहा॥ देने लेने के बिषय में किही मगड़ली ने मेरी सहायता

रे। में इद्यादिया से विन्ती करता हू श्रीर की थीर उस के जी उठने की शक्ति की श्रीर उस सन्तुर्यों से यिन्ती करता हू कि वे प्रभु में एकसां के दु.खी की स्नाति का जानू थीर उस की मृत्यु के मन रखें॥ ३। थीर छे सच्च सघाती में तुक्त से भी विन्ती करता टू इन स्तियों की महायता कर जिन्हा ने क्लीमी के माण भी छैार मेरे ग्रार थीर सहकर्मिया के साथ जिन के नाम जीवन के पुस्तक में दें मेरे स्या सुसमाचार के विषय में मिलके साइस किया॥

४। प्रमु में सदा श्रानन्द करो . में फिर कहूगा १३। हे भाइयो में नहीं समकता हू कि में ने पकड़ यानन्द करो ॥ ५। तुम्टारी मृदुता सब मनुष्यो पर या है परन्तु एक काम में करता हू कि पोड़े की प्रगट होते . प्रभु निकट है ॥ ६। किसी बात म लिया है परन्तु एक काम में करता हू कि पीढ़े की प्रगट होवे . प्रभु निकट है ॥ ई । किसी वात में वाते तो भूलता जाता पर आगे की वातों की चिन्ता मत करी परन्तु हर एक वात में धन्यवाद स्रोर भपटता जाता हू॥ १४। स्रोर जपर की के साथ प्रार्थना से स्रोर विन्ती से तुम्हारे निवेदन युलाइट की स्रोष्ट्र ग्रीशु में ईश्वर की स्रोर से हैं ईश्वर की जनाये जाव॥ ७। स्रोर ईश्वर की प्राप्ति भड़ा देखता दुखा उस बुलादट के जयफल का पोका जा समस्त ज्ञान से कई है कीप्र योशु में तुम लोगा करता हू॥ १४ । वें। इस में से जितने सिंह है को दूदय ग्रीर तुम लोगों के मन की रचा करेगी ॥ यही मन रखें श्रीर यदि किसी बात में तुम्दें श्रीर । श्रान्त में हे भाइया यह कहता हू कि जो जो बात ही मन दीय तो ईप्लर यह भी तुम पर प्रगट सत्य है जो जी खादर्यास्य है जो जी यद्यार्थ है जी करेगा ॥ १६ । ताभी जहा को इस पहुंचे हैं गक ही जा शुद्ध है जो जो मुहाबनी है को जो मुख्यात है विधि से चलना थ्रीर एक ही मन रखना चाहिये॥ कोई गुरा को द्वार कीई यश की दीय उन्हों वाती १७। हे भाइया तुम मिलके मेरी सी चाल चला की चिन्ता करे।। ए। जा तुम न सीसी भी खाँर ग्रहण क्षीर उन्हें देखते रहें। जो ऐसे चलते हैं जैस इम किई ग्रीर मुनी ग्रीर मुक्त में देखी बही बात किया

१०। में ने प्रभुर्म यहाँ आनन्द किया कि मेरे कहा है थीर प्रव रोता हुआ भी कहता हूं कि व लिये सेच करने में तुम प्रव भी फिर पन्पे श्रीर इस बात का तुम सेचि करते भी घे पर तुम्हें अधमर न था॥ ११। यह नहीं कि में दरिद्रता के विषय में कदता दूष्योकि मैं सेख चुका दूकि जिस दणा में दू उस में समीप कई॥ १२। में दीन दीने जानता हू मै उभरने भी जानता हू मै सर्व्यत्र ख्रीर सब बातों मे तृप्त देाने की श्रीर भूखा रहने की भी उभरने की श्रीर दरिद्र दीने की भी सिदाया गया ष्ट्र॥ १३। में खीष्ट्र में जी सुक्ते सामर्थ्य देता है यव कुछ कर सकता हू॥ १४। ताभी तुम ने भला किया जा मेरे क्लेश में मेरी सहायता किई॥ १४।

लोनिका में भी तुम ने एक छर थीर दी छेर भी जो मुम्ने श्रावश्यक या से। भेला॥ १८ । यह नहीं कि मै दान चाइता दूपर मै बद्द फल चाइता दू बिस से तुम्हारे निमित्त श्रीधक लाभ दीये॥ १८। के द्वाच पाके में भरपूर दूं॥ १९ । थीर मेरा ईश्वर स्त्रीष्ट का जनुगृह तुम सभी के स्रा होवे। स्नामीन ॥

न किह पर केवल तुम ही ने ॥ १६ । क्योंकि थिस-। अपने धन के अनुसार महिमा सहित खीष्ट योशु मे चव कुक जो तुम्हें श्रावश्यक ही भरपूर करके देगा ॥ २०। इमारे पिता ईप्रवर का गुणानुवाद सदा सर्व्वदा द्याय . खामीन ॥

२१। क्षीष्ट योशु में हर यक पवित्र जन की नमस्कार. पर में मय कुछ पा चुका हू थीर मुक्ते बहुत है . मेरे संग के भाई लोगों का तुम से नमस्कार॥ २२। सव को तुम्हारी शोर में खाया माना सुगन्ध माना ग्राष्ट्र पांचत्र लोगों का निज करके उन्हें। का जी कैमर के यितदान जो ईण्टर की भावता है से इं इपाक्रदीत घराने के है तुम से नमस्कार ॥ १३ । हमारे प्रभु यीश्

### कलस्सीयों का पावल प्रेरित की पत्री।

१. पावल जो ईंग्वर की इच्छा से बीशु तिमाणिय कलम्मी में के पवित्र लोगों श्रीर स्त्रीष्ट में विश्वासी भाडया की ॥ २। तुम्हें दमारे पिता ईग्र्टर क्रीर प्रभु योशु स्त्रीष्ट में अनुग्रह क्रीर शांति मिले ॥

३। इम नित्य तुम्दारे लिये प्रार्थना करते दृश अपने प्रभु योश स्त्रीष्ट के पिता ईश्वर का धन्य मानते है ॥ 🞖 । कि हम ने स्त्रीष्ट्र यीश पर तुम्दारे विक्रवास का थ्रीर उस प्रेम का ममाचार पाया है जी सव पाँचत्र लोगो से उम खाणा के कारण रखते हो ॥ Y। की आणा तुम्हारे लिये स्वर्ग में धरी है जिस की कथा, तुम ने श्रागे मुसमाचार की सत्यता के यचन में मुनी ॥ ६ । यह मुममाचार जी तुम्हारे पास भी जैमा मारे जात में पहुचा है ग्रीर फल लाता थ्रीर बठता है जैसा तुम में भी उस दिन से फलता र्ष्ट जिम,दिन से तुम ने मुना ख्रीर सत्यता से ईंग्छर का अनुग्रह जाना ॥ ७। जैसे तुम ने दमारे प्यारे मगी दास इपाफ्रा से सीखा जी तुम्हारे लिये स्त्रीष्ट का विक्वामयास्य मेवक है॥ ८। थ्रीर जिस ने मुक्टारा ,प्रेम जी श्रात्मा से दें इसे बताया ॥

ए। इस कारण से इस भी जिस दिन से इस ने खीष्ट का प्रोरित है खीर भाई | मुना उस दिन से तुम्हारे लिये प्रार्थना करना श्रीर यह मांगना नहीं केंद्रित हैं कि तुम सारे ज्ञान श्रीर यात्मिक युद्धि सदित ईश्वर की इच्छा की पदचान में परिपूर्ण देशको ॥ १०। जिस्ते तुम प्रभु के येशय चाल चले। ऐसा कि सब प्रकार से प्रसन्नता द्वीय ग्रीर दर गक ग्रच्छे काम में फलवान देश्यो ग्रीर र्इच्यर की पद्यान में बढते जावा ॥ ११। ग्रीर समस्त वल से उस की महिमा के प्रभाव के अनुसार वलवना किये जावा यहां ला कि ग्रानन्द से सकल स्थिरता ग्रीर धीरज दिखावा ॥ १२ । ग्रीर किं तुम पिता का धन्य माना जिस ने हमे पवित्र लोगों का ष्यधिकार जो ज्योति में दै उस प्रधिकार के ष्राय के योग्य किया॥ १३ । श्रीर इमे श्रधकार के वश से क्रुडाको अपने प्रियतम पुत्र के राज्य मे लाया ॥ १४। जिस में उस की लीडू की द्वारा इसे उद्घार क्रायीत् पापमाचन मिलता है।

> १५। वद तो अट्टभ्य ईश्वर की प्रतिसा श्रीर सारो मृष्टि पर पहिलोठा है॥ १६। क्योंकि उस से सय कुछ मुना गया वह ना स्वर्ग मे है श्रीर वह

क्या प्रभुतारं क्या प्रधानतारं क्या प्रधिकार सब कुछ उस के उस कार्य के ग्रनुसार जे। मुभ में सामर्थ्य सहित उस की द्वारा से ख़ीर उस की लिये मुला गया है। गुण करता है उद्योग करके परिष्यम भी करता हू । १९ । थ्रीर बही सब के खारी है थ्रीर सब कुछ उसी से बना रहता है। १८। थ्रीर बही देह का अर्थात् महली का सिर है कि वह खादि है खीर मृतकों मे से पहिलोठा जिस्ते सब बातों में बही प्रधान देाय। १९ । क्योंकि ईक्टर की इच्छा थी कि उस में समस्त पूर्णता वास करे॥ २०। खीर कि उस के क्रुंग के लाडू की द्वारा से मिलाप करकी उसी की द्वारा सब कुछ चादे बद जा पृषिवी पर है चादे बह जा स्वर्ग में है खपने से मिलावे ॥

२१। ग्रीर तुम्दें का प्राप्ती नियारे किये हुए घो थीर अपनी ख़ुंडिं से ख़ुरे कर्मीं में रहके बैरी थे उस ने अभी उस को मांस को देह में मृत्यु के द्वारा से मिला लिया है॥ २२। कि तुम्द्रें अपने सन्मुख पवित्र श्री निक्सलक श्री निर्दीप खडा करे ॥ २३। जी ऐसा ही है कि तुम विश्वास में नेव दिये हुए दृढ रहते द्वा थ्रीर मुसमाचार जा तुम ने मुना उस की आणा से इटाये नही जाते . वह सुसमाचार को याकाश को नीचे को सारी सृष्टि में प्रचार किया गया जिस का मै पावल सेवक बना॥

२४। बीर में अब उन दु खीं में जो में तुम्हारे लिये चठाता हू आनन्द करता हू खीर खीष्ट के क्लेगी की जो घठी है से उस के देख के लिये प्रधात महली के लिये श्रापने शरीर में पूरी करता हूं॥ २५। उस मंडली का मैं ईश्वर के भडारीयन के अनुसार जे। तुम्हारे लिये मुक्ते दिया गया सेवक बना कि ईश्वर के बचन की स्पूर्ण प्रचार करं॥ २६ । अर्थात् उस भेद की जो आदि से और पीठी पीठी ग्रुप रहा परन्तु श्रव उस की पवित्र लोगों पर प्रगट किया गया है ॥ २७ । जिन्हें ईश्वर ने बताने चाहा कि ब्रान्यदेशियों में इस भेद की महिमा का धन क्या है श्रार्थात् तुम्हें में स्त्रीष्ट जो महिमा की खाशा है। २८ । जिसे इम प्रचार करते हैं और हर एक मनुष्य

क्वी पृचित्री पर है हुत्रय थीर थहुत्रय क्या सिद्धासन । सिद्ध करके आगी खद्दा करें॥ रूप । सीर इस के लिये में

२. व्यों कि मै चाहता हूं कि तुम जाने। कि तुम्हारे थीर उन के जी लाखोदिकीया में है थै।र जितनों ने शरीर में मेरा मुंद नहीं देखा है सभी के विषय में मेरा कितना यहा उद्योग दोता है ॥ २। इस निये कि उन के मन शांत दीवे थैं।र वे प्रेम में गठ बार्व जिम्हें वे जान के निश्चय का सारा धन प्राप्त करें थ्रीर ईक्टर पिता का थैर स्त्रीष्ट का भेद पहचानें॥ ३। जिस में युद्धि था जान की गुप्त संपत्ति सब की सब धरी है।

४। मे यद कहता हून हो कि कोई तुम्हें फुस-लाक वातों से धार्खा देवे॥ ४। क्वींकि जी मे श्ररीर में तुम से दूर रहता हू ताभी आत्मा में तुम्हारे स्ता हू थ्रीर प्रानन्द से तुम्हारी रीति विधि सीर खीष्ट्रीयर सुम्हारे विश्वास की स्थिरता देखता हु ॥ ६। से तुम ने खीष्ट यीशु की प्रभु करके जैसे ग्रहन किया वैसे उसी में चला ॥ 9। क्रार उस में तुम्हारी जह बधी दुई द्देश्य थ्रीर तुम धनते जाखा थार विश्वास में जैसे तुम सिखाये गये घैसे दृढ़ दोते जायो थीर धन्यवाद करते हुए उस में बढते जायो ॥

८। धै। क्षेत्र रहे। कि कोई ऐसा न दे। जी सुर्मी उस तत्वज्ञान खीर व्यर्थ धीखे के द्वारा से धर से जाय जो मनुष्यों के परम्पराई मत के प्रनुसार कार संसार की आदिशिक्षा के अनुसार है पर सीष्ट्र की खनुसार नहीं है॥ ए। क्योंकि उस में ईक्टरत्य की सारी पूर्णता सदेश धास करती है ॥ १०। स्नार इस मे तुम परिपूर्ण दुग दो जी समस्त प्रधानता श्रीर श्रिधिकार का सिर है। ११। जिस में तुम ने बिन द्वाच का किया दुआ खतना भी स्त्रधात् धारीरिक पायों की देह के उतारने में खीष्ट का खतना पाया। १२ । श्रीर व्यक्तिसमा लेने में उस के संग गाई गये थीर उसी में ईश्वर के कार्य के विश्वास के द्वारा को चिताते हैं थीर समस्त जान से दर एक मनुष्य जिस ने उस की मृतकों में से उठाया सा ही उठाये को सिखाते हैं जिस्तें हर एक मनुष्य को खीष्ट योशु में भी गये॥ १३। श्रीर तुम्हें जी आपराधीं में सीर े दें श्रीविं दिन मुसा ने हाईन श्रीर चस के पुत्री की श्रीर इसा-रसी पुरानियों की युलवाकर, रें। हास्त से कहा पापर्वाल के लिये रक निर्दीय बक्दा थ्रीर होमवलि के लिये एक निर्दीप मेठू। लेकर पदीवा के साम्हने चंठू।॥ ३ । श्रीर इसारलियों से यह कह कि तुम पापर्जाल के लिये एक वकरा और द्वामवलि के लिये एक वहडा ग्रीर एक भेड का बच्चा ले। वे दोनें। बरस दिन के बीर वे निर्दाप हो ॥ ४। बीर यहीवा के साम्हने मेलबाल करने का एक बैल थीर एक मेठा थीर तेल से सने दुर मैदे का एक अनुवाल भी ला वयाकि श्राज यहाया तुम का दर्शन देशा ॥ ५ । यो जिस जिस वस्तुकी याजा स्मया ने दिई उन सब की वे मिलापवास स्टूष्के आगे से गये भीर सारी-मगडली समीप जाकर यद्दीवा के साम्दने खड़ी दुई॥ ६। तब मूसा ने, कहा यद्दीवा ने तुम्हारे करने के लिये जिस काम की जाजा दिई है सा यह है बीर यहावा का तेज तुम को देख पड़ेगा ॥ ७ । छीर मूचाने धारन से कहा यहावा की बाचा के बनुसार वेदी के समीप काकर अपने पापत्रति और होमवलि की चढ़ाको अपने और सारे लोगों को लिये प्रायम्बित कर और लोगों के, चळाव, की भी ,चळाके उन के लिये प्रायमित्रस कर ॥ द। से। हास्तः ने वेदी के समीप जाकर अपने पापविच्याले बक्ट की विच कियां ॥ १ । फ्रीर द्वासन के पुत्र लीहू-को उस के पास से गये तथ उस ने अपनी अंगुली की सीडू मे वारकर लाहू का नेदी के सीगों पर लगाया और लाहू को वेदी के पाये पर उंडेल दिया।। १०। श्रीर पापवाल में की चरबी थीर गुर्दी थीर कलेने पर की मिल्ली, क्यों उस ने बेदी पर् जलाया जैसे यहावा ने मूसाको याचा दिई घो॥ ११। स्रीर मौस,कीर साल की उस ने कावनी से बाहर श्राज्ञा में जलाया॥ १२। तद्य हामवलिपर्शु व्यक्ति किया गया थै।र दावन को पुत्रों ने लेाहू को उस को द्वाय में दिया कीर उस कि एके निवा नाताल कीर प्राचीह नाम द्वादन में उस को ले हो पुत्रों ने अपना अपना

धमैत, उस की दाध में दिया थीर-इस ने उन,की घेदी ,पर जलाया ॥ १८ ।-श्रीर इस ने अन्तरियों श्रीर प्रांवीं की धोकर वेदी पर होमवलि के कपर जलाया॥ १५-। थीर उस-ने लोगो के 'चठाव की समीप ले जाकर दस, पापवलिवाले वकरे की ज़ी उन के लिये या बलि किया और पहिले के समान उसे भी पापवाल करके चढाया ।। १६ । श्रीर-उस ने द्यामवलि को भी समीप ले जाकर विधि के अनुसार चढ़ाया॥ १०। श्रीर अनुवर्शित को भी समीप ले जाकर उस में से मुट्टी भर वेदी पर जलाया यह भारवासे द्वामव्रस्ति के सिवाय च्हाया गया ॥ १८ । ग्रीर वैल थीर मेढा अर्थात् को मेलवालिपशु लोगो के लिये चे व भी व्यक्ति किये गये छीर दादन के पुत्री ने लोड़ की उसं के घाष, में दिया श्रीर उस ने उस की वेदी पर चारों श्रोर किड़का॥ १९। श्रीर उन्दें।,ने वैल को घरवी को श्रीर-मेंडे-में से मोटी पूछ-को थार जिस चरबी से अन्तरियां ठपी रहती है उस की क्षीर गुर्दी समेत कलेजे पर की किल्ली की सम की ष्टाय मे<sup>्र</sup> दिया ॥ २० । श्रीर उन्हें ने चरबी की क्रांतियों पर रखा कीर इस ने चरको की बेदी पर जलाया ॥ २१ । पर क्रांतियों और दिहनी जांच की धादन ने मूसा की आजा के अनुसार दिलाने की भेंट के लिये यहाँ वा के साम्बने हिलाया॥ २२। तब दावन ने लेगों की ग्रोर द्वाय बढ़ाकर उन्दे ग्राभीर्वाद दिया थीर सहां उस ने पापबलि हामवलि थीर मेलवालिया का चढाया,वहां से वह उत्तर श्राया,॥ २३। तब मूसा खेार धारन ,मिलापवाले तंब्रू में गये खेार निकलकर लेगी। की आधीर्वाद दिया तब यहावा का सेन सब लेगों का देख पड़ा॥ २८। थ्रीर यद्दासा के साम्बने से बाग निकलकर चरवी समेत हामवाल की वेदी पर भस्म कर गई इसे देखकर सब लोगों ने जयजयकार किया और अपने अपने सुद्द के वल गिरे॥

(मादाय श्रीर श्रमीषू के मस्म हाने का अर्थन )

बन्द्रों ने द्यामक्षलिपशु, दुक्क दुक्क का करकी सिर धूपदान खे, उन में उपरी याता जिस की माजा

ख्रपने अरीर की खतनाहीनता में मृतक थे उस ने किपाया गया है। ४। जब खीष्ट जी हमारा उस के संग्र जिलाया कि उस ने सुम्हारे सब खप- जीवन है प्रगट होगा तब सुम भी उस के सग महिमा राधी की कमा किया॥ १४। श्रीर विधियों का लेख सहित प्रगट किये जाग्रोगे॥ क्षा इमारे विनद्व ग्रीर हम से विपरीत था मिटा हाला और उस की कीली से क्रुश पर ठींकके मध्य में में चठा दिया है ॥ १५ । थ्रीर प्रधानताओं थ्रीर प्राधिकारी की सक्जा उतारके क्रज पर उन पर जय-जयकार करके उन्हें प्रगट में दिखाया ॥

१६। इस लिये खाने में खबया घीने में खबया पर्ध्य या नपे चांद के दिन या विशास के दिनों के विषय में कोई सुम्हारा विचार न करे।। १७। कि थ्री कीप थ्री वैरभाव की थ्री निन्दा थ्री गाली की यद बार्त क्रानेदारी बाता की काया है परन्त देव स्पीष्ट का है ॥ १८ । कोई जो अपनी इच्छा से दीन-तार्ड थीर दूती की पूजा करनेहारा द्वाय तुम्हारा प्रतिफल घरण न करे जो उन याहों में जिन्हें नही देखा है छुस जाता है ख्रीर अपने शारीरिक चान से यृथा मुलाया जाता दे॥ १९ । श्रीर सिर की धारण नहीं करता दें जिम से सारा देह गांठी ख़ार यंधी में उपकार पार्क ग्रीर गक मग्रा गठके ईक्वर के नदीं है परन्तु खीष्ट सब सुरू श्रीर सभी में है। यकाय से वड़ जाता है। २०। जी तुम खीष्ट की ध्या मसार की स्नादि जिला की स्नार मर गये ता लोगों की नाई बड़ी करका स्ना कुपालुता स्ना दीनता यमें जैसे समार में जीते हुए उन विधियों के वर्ण थे। नम्ता थे। धीरज पहिन लेखे। १३। स्रोर एक में दें। जो मनुष्यों की प्राचायों श्रीर शिकायों के दूसरे की यह लेखी थ्रीर यदि किसी की किसी पर श्रमुसार हैं ॥ २१। कि मत कू खीर न चीख श्रीर दें।य देन का हेतु होय तो एक दूसरे की समा करे। न राम लगा ॥ २२ । यन्तुश्रां की काम में लाने से जैसे ग्रीष्ट ने तुम्हें चमा किया तैसे तुम भी करा ॥ मय नाण देनिद्दारी दे ॥ २३ । मेसी विधियां निल १४ । यर इन सभी के जपर प्रेम की पहिन लेखी इच्छा के श्रनुमार की भक्ति से श्रीर दीनता से श्रीर का विद्वता का वध है ॥ १५ । श्रीर ईशवर की वेर की कर्र देने से जान का नाम ता पाती हैं पर शांति जिस के लिये तुम एक देर में खुलाये भी गये वि क्षुक्र भी खादर के येग्य नहीं केवल गारीरिक तुम्हारे घृदय मे प्रवल देग्य सीर धन्य माना करे।॥ स्वभाव की तृप्त करने के लिये है ॥

मण श्रीर तुम्परा जीवन स्त्रीष्ट के संग ईश्वर में धन्य मानी ॥

Y। इस लिये श्रापने श्रागी की जी पृथियी पर दें व्यभिचार थी। यशुद्धता थी। कामना थी। कुइच्छा की। श्रीर सेाभ की जी मूर्तिपृजा है मार डासी॥ ६। कि इन के कारण ईंग्बर का क्रोध श्राचा संघन करनेहारीं पर पड़ता है ॥ ७ । जिन्हों की बीच में आगो जय तुम इन में जीते ये तव तुम भी चलते थे॥ ८। पर अव तुम भी इन सब बाती की क्रीध थ्रपने मुद्द से दूर करें। । ए। एक दूसरे से भूठ मत वासो कि तुम ने पुराने मनुष्यत्व का उस की क्रियाख्री समेत उतार डाला है॥ १०। ख्रीर नये को परिन लिया है जो अपने सृजनदार के चप के थानुसार ज्ञान प्राप्त करने की नया दोता जाता है। १९। उस में यूनानी सार यिह्दी खतना किया चुका श्रीर दातनाधीन श्रान्यभाषिया स्कुधी दास श्री निर्वेध

१२ । से र्डक्यर के चुने दुर पवित्र श्रीर प्यारे १६। खोष्ट का यचन सुम्ही में श्रीधकाई से असे क्षीर ग्रीती कीर भजनी क्षीर क्यात्मिक गानी में उ. मी जो तुम खीष्ट के संग जी उठे ते। समस्त ज्ञान सहित एक दूसरे की सिखाओं और जपर की यम्तुओं का खोज करे। चिताओं भीर अनुग्रह सहित अपने अपने सम में प्रभु खर्दा खीष्ट ईंग्बर के दिंदने दाँच बैठा हुया है ॥ के **यागे गान करो ॥ १९ । थ्रीर बचन से** स्रच्या र । पृथियी पर की वस्तुओं पर नहीं परम्तु जपर कर्मा से जो कुछ तुम करी सब काम प्रभु यीश के की व्यन्तुकों पर मन लगाको ॥ ३ । क्योंकि सुम तो नाम से करो कीर उस के द्वारा से ईश्वर पिता का

१८। हे स्त्रिया जैसा प्रभु में साहता है तैसा श्रपने श्रपने स्वामी के श्रधीन रहा॥ १९। हे पुरुषा कहव मत देश्यो ॥

२०। हे लडकी सब बाती मे अपने अपने माता पिता की प्राचा माना क्येंकि यह प्रभु की भावता है। २१। ह पिताया अपने अपने लक्ष्मों का मत विकायों न दे। कि वे उदास देविं॥

२२। दे दासा की लाग अरोर के अनुसार तुम्हार स्थामी हैं मनुष्यों की प्रसन्न करनेहारी की नार्ड मुद देखी सेवा से नहीं परन्तु मन की सीधाई से ईश्वर से डरते हुए सब बातों मे उन को क्राचा माना॥ २३ । ख्रीर जी कुछ तुम करी सब कुछ जैसे मनुष्यो के लिये से। नहीं परन्तु जैसे प्रमु के लिये थाना करण में करो ॥ २४ । क्यों कि जानते दी कि प्रभु में तुम श्रधिकार का प्रतिकल पान्नागे क्योंकि तुम प्रभु खीष्ट के दास है। ॥ २५ । घरन्तु अनीति करनेहारा जो श्रनीति उस ने किई दै तिस का फल पाविगा भीर पद्मयात नहीं है ॥

प्रक श्रीर यथार्थ व्यवदार करी क्यों-कि जानते द्वा कि तुम्दारा भी स्वर्भ में स्वामी दै॥

रे। प्रार्थना में लगे रहा खीर धन्यवाद के साध उस में जागते रहे। है। श्रीर इस के सग हमारे लिये भी प्रार्थना करी कि ईश्वर इमारे लिये वात करने का ग्रेसा द्वार खोल दें कि एम खोष्ट का भेद जिस के कारण में बांधा भी गया हू बाल देवें॥ ४। जिन्ने में जैसा मुभी बोलना उचित है बैसा ही उसे प्रगट कद ॥ ५। वाहरवाली की खोर बुद्धि से चली थ्रीर अपने लिये समय का लाभ करे।॥ ई। तुम्हारा वचन गदा प्रनुग्रद संदित ग्रीर लेख से स्वादित ष्टीय जिस्ती तुम जानी कि दर एक की किस रीति चे उत्तर देना तुम्हे डचित है।

ँ 9। तुखिक जो प्यारा भाई थीर विश्वासयाय सेवक कीर प्रभु में मेरा संगी दास है मेरा सब समा-अपनी अपनी स्त्री की प्यार करे। श्रीर उन की श्रीर चार तुम्हें सुनावेगा ॥ ८ । कि मैं ने उसे इसी के निमित्त तुम्हारे पास भेना है कि बह तुम्हारे विपर्य में की बाते जाने थीर तुम्हारे मन की शांति देवे॥ ए। उसे मै ने उनीसिम के स्रा जी विश्वासयाग्य थीर प्यारा भाई थीर तुम्हीं में का है भेजा है. से यद्दां का सब समाचार तुम्हे बुनावेगे ॥

> १०। अरिस्तार्खं जा मेरा सगी वधुत्रा है श्रीर मार्क जा वर्णवा का भाई जगता है जिंच के विषय मे तुम ने काचा पाई. जी वह तुम्हारे पास क्रावें तो उसे ग्रन्थ करो ॥ १९। थ्रीर योश को युस्त कदावता है इन तीना का तुम से नमस्कार . खतना किये हुए लेगों में में केवल येही ईडवर के राज्य के लिये मेरे सहकर्मी है जिन से मुक्ते शांति हुई है॥ १२ । इयाफ्रा जा तुम्हा में से एक स्वीष्ट का दाम हैं तुम से नमस्कार क्रष्टता है ख्रीर सदा तुम्हारे लिये प्रार्थेनाओं मे उद्योग करता है कि तुम ईंग्वर की सारी इच्छा में सिद्ध श्रीर परिपूर्ण बर्ने रक्षेता। १३। क्यों कि में उस का सोची हूं कि तुम्हारे लिये और चन को लिये जो लाग्रेगदिकोया में है ग्रीर उन को लिये जी डियरापील में है उस का ब्रहा ग्रनुराग है। १४। लूक का जो प्यारा वैद्य है थ्रीर दीमा का तुम से नमस्कार ॥ १५ । लाग्नोदिकीया में के भाइयों को 'ख्रीर नुस्फा की खीर उस के घर में की मग्डलो को नमस्कार॥ १६। छै।र जब यह पन्नी तुम्हारे यहां पठा लिई जाय तव ऐसा करी कि लाओदिकियों की मगडली में भी पढ़ी जाय थीर कि तुम भी लाओदिक्रिया की पत्री पठे। ॥ १९। ग्रीर श्रार्खिय से करोा जो सेवकाई तूने प्रभु में पाई है उसे देखतारह कि तू उसे पूरी करें॥ १८ । सुक्त पावल का अपने द्वाच का लिखा दुखा नमस्कार. मेरे वधनों की सुध लेखी . अनुग्रह तुम्हारे सग द्देष्ये। श्रामीन ॥ 🕡

## थिसलानिकियां का पावल प्रेरित की पहिली पत्री।

१ पावल कार सोला कार तिमाधिय चित्रस्तानिकारों की मण्डली को जो ईश्वर पिता थीर प्रभु योश खीष्ट्र मे है . तस्वे इमारे पिता ईश्वर श्रीर प्रभु योश खोष्ट्र से अनुगृह थीर शाति सिले॥

२। इम अपनी प्रार्थनाओं मे तुम्हे स्मरण करते हुए नित्य तुम सभी को विषय में ईश्वर का धन्य मानते है ॥ ३ । क्योंकि हम अपने पिता ईश्वर के श्रागे तुम्हारे विश्वास के कार्य्य श्रीर प्रेम के परिश्रम को भीर हमारे प्रभु योशु खीष्ट मे आशा की धीरता का निरन्तर स्मरण करते हैं ॥ ४। ग्रीर हे भाइया ईश्वर के प्यारे। इस तुम्हारा चुन लिया जाना जानते है ॥ ५ । वयोक्ति हमारा सुसमाचार केवल वचन से नहीं परन्तु सामर्थ्य से भी थीर पवित्र खात्मा से श्रीर बड़े निश्चय से तुम्हारे पास पहुंचा जैसा तुम जानते दे। कि तुम्हारे कारण दम तुम्दे। में कैंसे बने ॥ ई। खीर तुम लेगा बड़े क्लेश के बोच में ,पवित्र स्नात्मा के यानन्द से वचन की ग्रहण करके हमी के थीर प्रभुको अनुगामी बने ॥ 9 । यहां लाकि माकि-दोनिया और आखाया से के सब विश्वासिया के लिये तुम दृष्टाना दृर ॥ ८ । क्योकि न क्रेवल माकि-दोनिया थ्रीर श्राखाया में तुम्हारी श्रीर से प्रमु के वचन का ध्वान फैल गया परन्तु हर एक स्थान मे भी तुम्दारे विश्वास का जो ईश्वर पर दै चर्चा है। गया है यदा सा कि इसे कुछ बासने का प्रयाजन नहीं है। ए। क्योंकि वे आप ही इसारे विषय से वताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा थाना किस प्रकार का था थ्रीर तुम क्येकिर मूरता से ईश्वर की ग्रीर फिरे जिस्ते जोवते थ्रीर सम्ने ईश्वर की सेवा करे।॥ १०। थ्यार स्वर्ग से उस की पुत्र की जिसे उस ने मृतकों में से उठाया बाट देखे। अर्थात् योशु की जी पिता अपने लड़की की तैसे इस तुम्हा में से हमें स्नानेवाले क्रोध से वचानेहारा है।

र हे भाइया तुम्हारे पास हमारे आने के विषय में तुम आप ही .जानते ही कि वह व्यर्थ नहीं, या॥ २। परन्तु आगे फिलिपी में, जैसा तुम जानते ही दुख पाके श्रीर दुर्दशा भागके इस ने ईच्वर का सुसमाचार बहुत, रगाई भगाड़े में तुम्हें सुनाने की अपने ईश्वर से साइस पाया ॥ ३ । क्योंकि इमारा उपदेश न भ्रम से श्रीर न ग्रमुहता से थार न कल को साधा है॥ ४। परन्त जैसा ईश्वर को अच्छा देख पड़ा है कि ,सुसमाचार इमे सापा जाय तैसा इम बालते है अर्थात जैसे मनुष्यों की प्रसन्न करते हुए से नही परन्त ईप्रवर को जो हमें। के मन को जांचता है ॥ ५ । क्यों कि इम न तो कभी लह्लीपत्ती की बात किया करते थे जैसा तुम जानते हा थीर न लाभ के लिये बहाना करते ये ईक्ष्वर साची है। है। स्त्रीर यदापि इस खीष्ट के प्रेरित होके मर्प्यादा ले सकते तीओ इस मनुष्या से चाहे तुम्हां से चाहे दूसरा से खादर नहीं चाइते थे॥ ७। परन्तु तुम्हारे बीच मे इस ऐसे कामल बने जैसी माता अपने बालको का दूध पिला प्रोसती है। 🗀 वैसे हो हम तुम्हो से स्त्रेंह करते हुए तुम्हें केवल ईश्वर का सुसमाचार नहीं परन्तु अपना अपना प्रारा भी वाट देने की प्रसन्न घे इस लिये कि इमारे तुम प्यारे बन गये ॥ ए। क्यों कि दे भाइया तुम इमारे परिश्रम छैार क्लेश की स्मरण करते हो कि तुम में से किसी पर भार न देने के लिये इम ने रात श्री दिन कमाते हुए तुम्हीं में ईश्वर का सुसमाचार प्रचार किया ॥ १०। तुम लोग साद्यी द्दे। श्रीर ईश्वर भी कि तुम्दां के स्नागे जा विश्वासी हा इम कैसी पवित्रता था धर्म था निर्दायता से चले ॥ ११। जैसे तुम जानते हो कि जैसा एक एक की क्योकर उपदेश श्री शांति श्री सासी

देते थे ॥ १२ । जिस्से तुम ईश्वर के येग्य चला जा । हा कि हम इस के लिये ठहराये हुए हैं ॥ ४ । क्यें-तुम्हे अपने राज्य थार रेश्वर्ण में युलाता है ॥ विक जय हम तुम्हारे यहां थे तय भी तुम का आगी

१३। इस कारण से इस निरन्तर ईश्वर का धन्य भी भानते हैं कि तुम ने जब ईश्वर के समा-चार का वचन इम से पाया तव मनुष्या का वचन नहीं पर जैसा सचमुच है ईश्वर का वचन ग्रुट्स किया जा तुम्हा में जा विश्वास करते हा गुरा भी करता है। १४। क्यों कि दे भाइया खीष्ट्र यीश मे ईंग्बर की मग्रहिलयां जो यिदूदिया में दे उन के तुम श्रनुगामी वने कि तुम ने श्रपने स्वदेशियों से वैसा ही दु ख पाया जैसा उन्दे। ने भी यिट्ट दिया से ॥ १५। जिन्दों ने प्रमु योशु को थै।र भविष्यहक्तायी की मार डाला थीर हमें की सताया थीर ईण्टर की प्रसन्न नहीं करते है खार सब मनुष्यों के विरुद्ध है। ९६। कि वे अन्यदेशिया से उन के त्राण के लिये वात करने से हमे वर्जते है जिस्ते नित्य ग्रापने पापी की प्रराकरे. परन्तु उन पर क्रीध ग्रत्यन्त ली पहुचा है॥

१९। पर है भाइयो हमें ने हृदय में नहीं पर देश में शोडी बेर लें। तुम से अलग किये जाके बहुत अधिक करके तुम्हारा मुद्द देखने की बही खींभ-लाया में यब किया ॥ १८। इस लिये हम ने अर्थात् मुक्त पावल ने एक बेर खीर दी बेर भी तुम्हारे पास खाने की इच्छा किई खीर फैतान ने हमें रोका ॥ १९। क्योंकि हमारी खाणा खणवा खानन्द खणवा बड़ाई का मुक्तुट क्या है . क्या तुम भी हमारे प्रभु योगु खीष्ट के आगे उस के आने पर नहीं हो ॥

दे किस कारण जब इम थार यह न सके तब इम ने याथीनी में अकेले होड़े जाने की अच्छा जाना ॥ २ । श्रीर तिमाधिय की जी इमारा माई थार ईश्वर का सेवक थीर खीष्ट के सुसमाचार में इमारा सहकर्मी है तुम्हें स्थिर करने की थीर तुम्हारे विश्वयास के विषय में तुम्हें समकाने की भेजा ॥ ३ । जिस्तें कीई इन कोणी में हमाना न जाय क्योंकि तुम आप जानते

हा कि हम इस के लिये ठहराये हुए हैं ॥ ४ । क्योंकि जब हम तुम्हारे यहां हो तब भी तुम का आगे
से कहते हो कि एम ता क्रीश पार्वगें जैसा हुआ भी
है और तुम जानते हा ॥ ५ । इस आरख से जब
मे और सह न सका तब तुम्हारा विश्वास ब्रूभने
की भेजा ऐसा न हा कि किसी रीति से परीक्षा करनेहारे ने तुम्हारी परीक्षा किई आर हमारा परिश्रम
व्यर्थ हा गया हा ॥

६। पर ग्रभी तिमीथिय जी तुम्हारे पास सं हमारे यहा आया है और तुम्हारे विश्वाम श्रीर प्रेम का मुसमाचार दमारे पास लाया है श्रीर यह कि तम नित्य मली रीति से धर्म स्मरण करते हा स्नार धर्म देखने की लालका करते हा जैसे हम भी तुम्दे देखने को लालमा करते दे॥ ७। ता इस देतु से हे भाइया तुम्हारे विश्वास के द्वारा से इस ने श्रापने सारे क्लेश क्री दरिक्ता में तुम्हारे विषय में ग्रांति पाई है ॥ 🕻 । क्योंकि यय के। तुम प्रभु में दृष्ट् रद्या ते। इस जीयते हैं। ए। क्यों कि इस धन्यबाद का कीन सा फल तुम्दारे विषय में ईश्वर का इस सारे स्नानन्द के लिये दे सकते दे जिस करके इस तुम्हारे कारण श्रपने ईप्रत्यर के श्रागे श्रानन्द करते हैं॥ १०। कि रात थी। दिन इस अत्यन्त विन्ती करते है कि मुम्दारा मुंह देखें श्रीर तुम्हारे विज्वास की जा घटी हे उसे पूरो करे॥

११ । इसारा पिता ईश्वर श्राप ही बीर हमारा
प्रभु योशु खोष्ट तुम्हारी श्रीर हमारा मार्ग सीधा
करे ॥ १३ । पर तुम्हें प्रभु एक दूसरे की ग्रीर श्रीर
सभी की श्रीर प्रेम में खाधिकाई देवे श्रीर हमारे
जैसे हम भी तुम्हारी श्रीर उभरते है ॥ १३ । जिम्ले
वह तुम्हारे मन की स्थिर करे श्रीर हमारे पिता
ईश्वर के श्रागे हमारे प्रभु योशु स्त्रीष्ट के श्रपने सथ
पवित्री के सग श्राने पर पवित्रताई में निर्हाप भी करे ॥

खाष्ट्र के मुसमाचार में हमारा सहकार्मी है तुम्हें हिया करने को ग्रीर तुम्होर विद्यास के विषय में तुम्हें किन्ती ग्रीर उपदेश करते तुम्हें समकाने को भेजा ॥ ३ । जिस्तें कोई इन है कि जैसा तुम ने हम से पाया कि किस रीति से क्रियों में हममा न जाय क्योंकि तुम श्राप ज्ञानते वलना ग्रीर ईश्वर की प्रसन्न करना तुम्हें उचित है

द्याकि इस ने प्रभु योशुकी श्रीर से कीन कीन श्राज्ञा तुम्हे दिई ॥ ३ । क्योंकि ईश्वर की इच्छा यह है अर्थात् तुम्हारी पश्चित्रता कि तुम व्यभिचार से परे रद्री ॥ ४ । कि तुम में से हर एक अपने अपने पात्र को उन अन्यदेशियों की नाई जो ईश्वर की नहीं जानते हैं कामाभिलाया से रखे सा नहीं ॥ ५। परन्तु पवित्रता थार पादर से रखने जाने ॥ ६। कि इस बात में कोई अपने भाई की न ठारे थै।र न उस पर दांव चलावे ध्वोंकि जैसा एम ने णारो तुम से कहा थीर साक्षी भी दिई तैसा प्रभु दन सव व्यातीं के विषय में पलटा लेनेहारा है ॥ 9 । क्लोकि र्दश्यर ने इसों की प्रश्युद्धता के लिये नहीं परन्तु पवित्रता में युलाया ॥ 🖺 । इस कारण जी तुच्छ जानता है सा मनुष्य की नही परन्तु ईखर की विस ने श्रपना पवित्र श्रात्मा भी हमें दिया तुच्छ जानता है॥

ए। भात्रीय प्रेम के विषय में तुम्हें प्रयोजन नहीं र्दे कि म तुम्हारे पास लिखू क्यों कि एक दूसरे की। प्यार करने की तुम जाप ही ईंग्यर के विखाये हुए हो। १०। क्योंकि तुम सारे माकिदोनिया के सब भाइया को खोर से इं करते भी हा परन्तु हे भाइया हम तुम से विन्ती करते है कि अधिक वक्ते वास्रो ॥ ९१। भीर जैसे इस ने तुन्हें खाज़ा दिन्हें तैसे चैन से रहने का खार अपना अपना काम करने का धार व्यपने व्यपने दाधो से कमाने का यव करो ॥ १२। जिस्ते हुम याहरवाला की खोर शुभ रीति से चला यार तुम्हे किसी यन्तु की घटती न होय।

१३ । दे भादया में नहीं चाहता हू कि तुम उन के विषय में जो सोये पुग दे अनजान रहा न हो। कि तुम भीरी के समान जिन्हे याणा नहीं है गोक करो ॥ १४ । क्योंकि जो इस विश्वास करते हैं कि योशु मरा श्रीर जो उठा तो वैसे हो ईश्वर उन्हें भी को यीशु में सेाये दि उस की सम लाविमा ॥ १५। क्यों कि इस प्रमुक्ते वचन के श्रनुसार तुम से यह कहते हैं कि इस जो जीवते ग्रीर प्रमुक्ते ग्राने लों

तुम अधिक यहते लाखे। । २। क्योंकि तुम जानते । प्रधान दूत के शब्द सहित खीर ईश्वर की तुरही संदित स्थां से उतरेगा थार जा स्त्रीष्ट में मूर है मोर्द पहिले उठेंगे॥ १९। तब एम ना जीवते और बच बाते है एक स्मा उन के साथ प्रभु से मिलने की मेघों मे आकाण पर उठा लिये जायेगे खीर इस रीति से हम सदा प्रमुक्ते संग रहेगे ॥ १८ । से इन वातों से एक दूसरे की शांति देखी।

> प् प्र दे भाइया कालों श्रीर समया के विषय में तुन्हें प्रयोजन नहीं है कि तुम्हारे पास कुछ लिखा जाय॥ २। ऋयोंकि तुम ग्राप ठीक करक जानते हो कि जैसा रात की चेंार तैसा ही प्रभुका दिन श्राता है ॥ ३ । क्योंकि जब लेगा कईंगे कुशल है **फीर कु**छ भय नहीं तब नैसी गर्भवती प्रर प्रसव की पोड़ तैसा उन पर विनाश सर्वाचक आ पड़ेगा श्रीर वे किसी रीति से नहीं वर्वेगे ॥ ४। पर हे भाइया तुम ता ग्रंधकार में नहीं दे। कि तुम पर वह दिन चेार की नाई आ पड़े ॥ ५ । तुम सब क्योति के सन्तान श्रीर दिन के यन्तान हो . इस न रात के न यधकार के है ॥ ६। इस लिये इस कारी के समान सेवि सा नहीं परना जागे थार सवेत रहे॥ ७। क्योंकि सेनिहारे रात की दोते हैं थै।र मतवाले लेगा रात की मत-वाले होते है॥ ८। पर इस की दिन के हैं ती विश्वास थार प्रेम की भिलम थार टीप अर्थात् त्राय को आशा पाँछनके सचेत रहें। ए। क्योंकि ईश्वर ने इमें क्रोध के लिये नहीं पर इस लिये ठइराया कि इस अपने प्रमु योशु स्त्रीष्ट के द्वारा से त्राख प्राप्त करें॥ १०। जो इमारे लिये मरा कि इम चारे जारी चार सोर्व एक संग उस के साथ जीव ॥ ११। इस कारण एक दूसरे की शांति देखी ग्रीरं एक दूसरे की सुधारे। तैसे तुम करते भी हों॥

१२। हे भार्यो इम तुम से विन्ती करते है कि जो तुम्दो मे परिश्वम करते हैं श्रीर प्रभु मे तुम पर ग्रध्यकता करते है थीर तुम्हें चिताते हैं उन्हें यव जाते हैं उन के श्रामें जो साये है नहीं यक पहचान रखे। १३। श्रीर उन के काम के कारण चलेंगे ॥ १६ । क्योंकि प्रमु श्राप ही कचे शब्द सहित । उन्हें श्रत्यन्त प्रेम के याग्य समकें। श्रापस में मिले रहा ॥ है अनरीति से चलनेदारी की चिताग्री कायरी की शांति देखी दुर्ब्वलां की सभाला सभी की खार धीरजञ्चल देंग्यो ॥ ९५ । देखी कि कार्द किसी से धुराई के वदले घुराई न करे परना सदा एक दूसरे की श्रीर श्रीर सभी की श्रीर भी भलाई की चेट्टा करी। १६ । सदा स्त्रानन्दित रही ॥ १९ । निरन्तर प्रार्थना करो ॥ १८ । इर बात में धन्य माना क्योंकि तुम्हारे विषय में यही खीष्ट यीशु में ईश्वर की इच्छा है। १९ । स्रात्मा को निवृत्तं मत करो ॥ २० । भविष्य-

१४ । खीर हे भाइया हम तुम से विन्ती करते | याच्छी की धर लेखी ॥ २२ । सव प्रकार की वुराई से परे रहा ॥ २३ । शांति का ईंग्वर स्नाप नी तुम्हे सपूर्ण पवित्र करे थीर तुन्दारा सपूर्ण ग्रात्मा श्रीर पांच श्रीर देव दमारे प्रमु यीशु स्त्रीष्ट के स्नाने पर निर्दीप रखा जाय ॥ २४ । तुम्हारा खुलानेहारा विश्वास्पारय है श्रीर वरी यह करेगा ॥

२५। दे भाइयो धमारे लिये प्रार्थना करे। ॥ २६। स व भाइया की पांचत्र चुमा लेके नमस्कार करे।॥ २६। मै तुम्दे प्रभु की किरिया देता हू कि यह पत्री सब पवित्र भाइया का पक्की मुनाई जाय॥ २८। हमारे प्रमु द्वारिक्यां तुच्छ मत जाना ॥ २१ । सब बात जाचा योगु छोष्ट का ग्रनुग्रह तुम्दारे सा दीवे । ग्रामीन ॥

# थिसलानिकियां का पावल प्रेरित की दूसरी पत्री।

१ पावल थार मीला भार तिमाथिय चिसलानिकिया की मध्डली को जो इमारे पिता ईक्टर ग्रीर प्रभु पीशु खीष्ट मे है॥ २। तुम्हें इमारे पिता ईष्ट्यर श्रीर प्रभु ग्रीश्र स्तीष्ट से अनुग्रह थीर शांत मिले ॥

३। हे भाइया तुम्हारे विषय मे नित्य ईश्वर का धन्य मानना इमें डांचत है जैसा यात्रय है क्योंकि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता है ग्रीर एक दूसरे की थोर तुम सभी से से इर एक का प्रेम श्राधिक दोता जाता है ॥ ४ । यहां लेा कि सब उपद्रवीं में लेा तुम पर पडते है श्रीर क्रेशों में जी तुम सहते है। तुम्दारा ने। धीरन थैं।र विश्वास है उस के लिये इम खाप ही ईश्वर की मगड़िलया में तुम्हारे विषय में वहाई करते है ॥

यह तो ईप्रवर के न्याय के ग्रनुसार है कि: जा तुम्दे क्रेथ देते हैं उन्हें प्रतिफल से क्रेंग दें ॥ ९ । श्रीर तुम्हें जो क्रेण पाते हा हमारे स्ना उस समय में चैन देवे जिस समय प्रभु योशु स्वर्ग से अपने सामध्ये के दूती के संग धधकती आग में प्रगट दीगा॥ ६। क्षीर जा लोग ईंग्वर की नहीं जानते हैं क्यार जी लाग इमारे प्रभु योशु कीष्ट के सुसमाचार की नहीं मानते है उन्हें दराह देशा ॥ ९ । कि वे ती प्रमु के सम्मुख से ख्रीर उस की यांका की तोज की ग्रार से उस दिन ग्रनन्त विनाश का दख्ड पावेगे ॥ १०। जिस दिन घह थापने पवित्र लेका में तेजामय श्रीर सव विश्वास करनेहारा में ग्राप्रचर्ण दिखाई देने की बाबिगा . कि इस ने तुम की जी साक्षी दिई उस पर विश्वास तो किया गया।

९९। इस निमित्त इस नित्य तुम्दारे विषय मे प्र। यह तो ईख्कर के यवार्थ विचार का प्रमाण प्रार्थना भी करते है कि हमारा ईश्वर तुम्द इस है जिस्ते तुम ईश्वर के राज्य के योग्य गिने जार्था वुलाइट के योग्य समभे थीर भलाई को सारी सुझका जिस के लिये तुम दु ख भी चठाते थे। ॥ ६। क्योंकि की ख्रीर विश्वास के कार्य्य की सामर्थ्य सिंहत पूरा करे ॥ १२ । जिस्तें तुम्हों में हमारे प्रभु योशु खोष्ट के नाम को महिमा खीर उस में तुम्हारी महिमा हमारे ईश्वर के खीर प्रभु योशु खोष्ट के खनुग्रह के समान प्रगट किई जाय ॥

२. प्र हे भाइयो हमारे प्रभु योशु स्तीष्ट के लाने के खीर हमा के उस पास ण्याट्टे दोने के विषय में दम तुम से विन्ती करते दे। २। कि अपना अपना मन शीघ्र हिराने न देखी खीर श्रात्मा के द्वारा अथवा वचन के द्वारा अथवा पत्री के द्वारा जैसे इमारी खोर से होते घवरा न जाखो कि माना सीष्ट्र का दिन का पहुचा है ॥ ३। कीई तुम्दी किसी रीति से न इसे क्योंकि जब सी धर्म-त्याता न हो। लेवे श्रीर वह पापपुरुष अर्थात् विनाश का पुत्र ॥ ४ । जी विरोध करनेटारा ग्रीर सब पर ना ईश्वर अध्या पूर्व कदावता है अर्पने की कचा करनेदारा है यहां लो कि वह ईश्वर के मन्दिर मे र्ध्यवर की नार्ड बैठके ग्रापने की ईप्रवर करके दिखावे प्रगट न देश्य तथ लें। यह दिन नही पहुंचेगा ॥ **५**। क्या तुम्दे सुरत नही कि जब मैं तुम्हारे यहा था तय भी मैं ने यह बाते तुम से कही ॥ ६ । गैर यय तुम उस यस्तु की जानते दी जी इस लिये राकती है कि वह अपने ही समय में प्रगट देवि ॥ 9 । क्योंकि श्रधर्म का भेद श्रय भी कार्य करता है पर केवल जब ला वह जा सभी राकता है ठल न जावे ॥ 🗀 श्रीर तव वह श्रधमी प्रगट द्याता जिसे प्रभु श्राप्ने मुद्द की पद्यन से नाचा करेता थीर अपने आने के प्रकाश से लाप करेगा ॥ ए। श्रधीत् वह श्रधर्मा जिस का श्राना शैतान के कार्य के खनुसार भूठ के सब प्रकार के सामर्का थै।र चिन्हा . श्रीर श्रद्धत कामी के साध ॥ १०। श्रीर उन्दें से

करे ॥ १२ । जिस्ते तुन्हों में धमारे प्रभु योज्ञु खीष्ट्र | किया परन्तु अधन्मे से प्रसन्न हुए दग्रह के येग्य

१३। पर हे भाइये। प्रभु के प्यारी, सुम्हारे विषय
में नित्य ईश्वर का धन्य मानना हमें उचित है कि
ईश्वर ने आदि से तुम्हें आत्मा को पवित्रता, श्रीर
सञ्चाई के विश्वास के द्वारा त्राया पाने की हुन
लिया ॥ १४। श्रीर इस के लिये तुम्हें हमारे सुसमाचार
के द्वारा से खुलाया जिक्ते तुम हमारे प्रभु योशु
खोष्ट को महिमा की प्राप्त करें। ॥ १५। इस लिये
हे भाइये। हुढ रही श्रीर की वाते तुम ने हमारे
चाहे बचन के द्वारा चाहे पत्री के द्वारा सीखी उन्हें
धारण करें। ॥ १६। हमारा प्रभु योशु खोष्ट श्रापदी
श्रीर हमारा पिता ईश्वर जिस ने हमे प्यार किया
श्रीर श्रमरा पिता ईश्वर जिस ने हमे प्यार किया
श्रीर श्रमरा पिता ईश्वर जिस ने हमे प्यार किया
श्रीर श्रमरा पिता ईश्वर जिस ने हमे प्यार किया
श्रीर श्रमरा पिता ईश्वर जिस ने हमे प्यार किया
श्रीर श्रमरा पिता ईश्वर जिस ने हमे प्यार किया

हमारे लिये प्रार्थना करें। कि

प्रभा का वचन जैसा तुम्हारे यहां फैलता है तैसा ही
प्रभा का वचन जैसा तुम्हारे यहां फैलता है तैसा ही
प्रभा का वचन जैसा तुम्हारे यहां फैलता है तैसा ही
प्रांच फैले थीर तेजामय ठहरे ॥ २ । थीर कि हम
प्रांचचारी सीर दुष्ट मनुष्या से बच जाये क्योंकि
विश्वास सभा को नहीं है ॥ ३ । परन्तु प्रभु विश्वासयोग्य है जो तुम्हे स्थिर करेगा सीर दुष्ट से बचाये
स्टेगा ॥ ४ । थीर हम प्रभु में तुम्हारे विषय में
भरेगा रखते हैं कि जो कुछ हम तुम्हें श्राद्या देते
हें उसे तुम करते हो सीर करेगों भी ॥ ५ । प्रभु तो
ईश्वर के प्रेम की खार थीर खीष्ट के घीरज; की
खार तुम्हारे मन की खगावाई करे ॥

के अनुसार भूठ के सब प्रकार के सामर्श थीर चिन्हें। है। हे भाइया हम तुन्हें अपने प्रभु योशु , बीष्ट्र श्रीर अद्भुत कामा के साथ ॥ १०। श्रीर उन्हों में जी नष्ट शिते हैं आधर्म के सब प्रकार के इन्ल के साथ है इस कारण कि उन्हों ने सञ्चाई के प्रेम के। से पाई उस के अनुसार नहीं चलता है अवा हो नहीं ग्रहण किया कि उन का आण होता ॥ ११। जीर इस कारण से ईश्वर उन पर भांति की प्रवस्ता सेवेगा कि वे भूठ का विश्वास करे ॥ १२। जिस्ती सुम्हों में अनरीति से नहीं चले ॥ ८। श्रीर सेत की सब लेगा जिन्हों ने सञ्चाई का विश्वास न राटी किसी के यहां से न खाई परन्तु परिश्रम श्रीर नहीं है परन्तु इस लिये कि अपने की तुम्हारे कारक दृष्टान्त कर देखे जिन्ते तुम इमारे अनुगामी देख्या ॥ १०। क्योंकि जब इम तुम्हारे यहां घे तब भी यह याचा तुम्दे देते ये कि यदि कोई कमाने नदी चाइता है ते। खाना भी न खाय ॥ ११। क्योंकि इम सुनते है कि कितने लाग तुम्हों में अनरीति से चलते हैं थीर कुछ कमाते नहीं परन्तु खैारी के काम मे दाण डालते हैं ॥ ११ । ऐसे की दम बाजा देते हैं दै कि वे चैन से कमाको प्रापनी दी रोठी खाया करें॥ के सा होते । श्रामीन ॥

क्लेश से रात थी दिन कमाते थे कि तुम में से किसी / ९३। बीर तुम दे भाइया सुकर्म करने में कातर पर भार न देखे ॥ ९ । यह नहीं कि धर्म श्राधिकार मत देखें।। १४ । यदि कोई इस पत्री में का हमारा वचन नहीं मानता है उसे चीन्द रही। खीर उस की मग्राति मत करा जिन्हों यह लोड्यत दे।य॥ १५। तीमी उसे वैरी सा मत समभी परना भाई जानकी चितायो।

१६। श्रांति का प्रभु आप दी नित्य सुम्दे सद्वेचा शांति देवे . प्रमु सुम सभी के मग दीवे ॥ १९ । मुक्त पायल का अपने दाच का लिखा दुला नमस्कार जी दर एक पत्री में चिन्द है. में यूँ ही लिखता हू॥ धीर अपने प्रमु यीश खीष्ट की खोर से उपदेश करते १८। इमारे प्रमु यीश रवीष्ट का अनुग्रह तुम सभी

## तिमाथिय का पावल प्रेरित की पहिली पत्री।

को कार हमारी प्राथा प्रभु योशु खोष्ट को बाजा के बनुसार योशु खोष्ट का प्रेरित है बिक्छास में अपने सच्चे पुत्र तिमाणिय की ॥ २। तुमे दमारे पिता ईज्वर ग्रीर दमारे प्रमु खीप्ट योशु से अनुग्रद थीर दया थीर शांति मिले॥

रे । जैसे में ने माकिदोनिया की जाते हुए तुक से विन्ती जिन्हे [तैसे फिर कहता हू] कि झफिस मे रहियो जिस्ते तू कितने की काचा देव कि आन ष्मान उपदेश सत किया करे। । । थ्रीर कटानियी पर भीर अनन्त वंशायलियों पर मन मत लगाओ निन से ईश्वर के भगड़ारीपन का की विश्वास के विषय में है निवाद नहीं दाता है परन्तु स्नार भी विवाद उत्पन्न देश्ते दें॥ ५। धर्मान्ता का प्रश्त वद प्रेम है जो शुद्ध मन से खार प्रच्छे विवेक से बीर निष्कपट विश्वास से माता है। ई। जिन से कितने

की व्यवस्थापक दुया चाहते हैं परन्तु न वह वार्त १ • पावल की दमारे त्रामकर्ता देश्वर द्यूमते की वे कदते हैं खीर न यह जानते हैं कि कीन सी वातों के विषय में दृढता से वालते है।। 🕻 । पर इम जानते है कि व्यवस्था यदि कोई उस की विधि के अनुसार यद जानके काम में लावे तो अच्छी है॥ ए। कि व्यवस्था धर्मी चन के लिये नदीं उद्दराई गई दे परन्तु अधमीं थी। निरंकुण लागों के लिये मिक्तिदीना थे। पापियों के लिये श्रपिवत्र थीर श्रशुह लोगो। के लिये पिनृधातकों था मातृधातको के लिये॥ १८। मनुष्यघातको व्यभिचारिया पुरुपगामिया मनुष्य-विमह्में भूठों ग्रीर भूठी किरिया खानेहारी के लिये है श्रीर यदि दूसरा कोई कर्म दो को खरे उपदेश के विक्षा है तो उस के लिये भी है ॥ ११। परमधन्य ईश्वर की महिमा की मुसमाचार के श्रनुसार जो मुक्ते सेांपा गया॥

९२। श्रीर में स्वीष्ट योश इसारे प्रमु का जिस ने मुक्ते सामर्थ्य दिया धन्य मानता हू कि उस ने मुक्ते विश्वासयोग्य समका थार सेवकाई के लिये ठए-लेगा भटकके वकवाद की ग्रीर फिर गये है ॥ ३ । राया ॥ १३ । जी ग्रागो निन्दक और सतानेशरा

बीर उपद्रवी या परन्तु सुक पर दया किई गई | क्योंकि में ने श्रविश्वासता में श्रज्ञानता से ऐसा किया ॥ १४ । श्रीर दमारे प्रमु का श्रनुग्रद विश्वास के साथ थीर प्रेम के साथ जा कीष्ट्र बीज़ में है बहुत श्रधिकाई से हुआ॥ १४। यह बचन विक्यास-याग्य द्यार सर्व्यथा ग्रहणयाग्य है कि खीष्ट योश पापियों की यचाने के लिये जगत मे खाया जिन्हों में मै सब से बड़ा हूं॥ १६। परन्तु मुक्त पर इसी कारक से दया किई गई कि मुक्त में उठ से प्राधिक करके योग खीष्ट समस्त धीरज दिखाँ कि यह उन लागों के लिये जा उस पर ग्रानल जीवन के लिये विश्वास करनेवाले घे रक नमूना देवि॥ १७। सनातन काल के अधिनाशी थीर अट्टाय राजा की खर्थात् खद्दैत खुद्धिमान ईश्वर की सटा सर्व्वटा प्रतिष्ठा थार गुणानुवाद देवि . श्रामीन ॥

१८। यद खाजा है पुत्र तिमोधिय में उन भविष्य-द्वार्थियों के अनुसार से तेरे विषय में शारी से किई गई तुभी मांप देता हू कि तू उन्दी की बदायता से प्रकी लड़ाई का योहा द्वाय॥ १९। ग्रीर विकास की भीर श्राच्छे विविक्त की रखे जिसे त्यागने से कितनों के विश्वास का बदाब मारा गया ॥ २०। इन्हों में से हुमिनई ग्रीर सिफन्दर हे जिन्हें में ने शैतान की सेंप दिया कि वे ताइना पाके सीखें कि निन्दान करे॥

२ सी मैं सब से पहिले यह उपदेश करता हूं कि बिन्ती थी। प्रार्थना थी। निवेदन थै। धन्यवाद सव मनुष्यों के लिये किये बावे॥ २। राजायों के लिये भी थै।र सभी के लिये जिन का जंच पद है इस लिये कि हम विश्वाम श्रीर चैन से सारी भांक्त श्रीर शभीरता में अपना अपना जन्म वितावे॥ ३। क्योंकि यद दमारे यागकर्ता ईख्टर की श्रच्छा लगता श्रीर भावता है ॥ ४ । जिस की इच्छा यह है कि सब मनुष्य त्राम पार्व ग्रीर सत्य के चान ली पहुंचें॥ ५। क्योंकि रक ही ईश्वर है श्रीर ईण्टर केर मनुष्यों का एक ही मध्यस्य है

के उद्वार के दाम में अपने की । दिया ॥ ९ । यही उपयुक्त समय में की सादी है जिस के लिये में प्रचारक थ्री प्रेरित थ्रीर विक्रवास थ्री सञ्चाई मे षान्यदेशियों का उपदेशक उष्टराया गया . में खीष्ट में चत्य कदता दू में भूठ नहीं बालता दू ॥ 🖺 🕞

ं 🕒 । से। मैं चाइता हूं कि दर स्थान में पुरुष स्नाग विना क्रोध थै। विना विवाद पवित्र दाधी की उठाके प्रार्थना करे। ए। इसी रीति से मे चाइता हूँ कि स्लियों भी सकीच श्रीर स्थम के साथ श्रपने तर्द उस पहिराधन से जी उन की येग्य है संखारे गुचे दुए बाल वा सेने वा मातिया से वा बहुमूल्य व्यस्त्र से नही परन्तु श्राच्छे कर्मी से॥ १०। कि यही उन स्त्रिया की जी ईश्वर की उपायना की प्रतिज्ञा करती हैं बेाइता है ॥ ११। स्त्री चुपचाप सकल श्रधीनता से सीख लेवे ॥ १२। परन्तु में स्त्री की चपदेश करने अधवा पुरुष पर अधिकार रखने की नदीं परम्तु चुपचाप रहने की आचा देता हूं॥ १३। क्योंकि स्नादम परिसे बनाया गया तस देखा। १४। स्रीर खादम नही छला गया परन्तु स्त्री छली गर्ड चार अपराधिनी हुई॥ १४। ताभी ना व सयम महित विस्वास थीर प्रेम भीर पवित्रता में रहें ता लड्की अनने में श्राय पाछेशी ॥

३ • यह वसन विश्वासयोग्य है कि गाँद कोई मंडली के रखवाले का काम लेने चाइता है तो अच्छे काम की लालगं करता है। २। से अचित है कि रखवाला निर्दीप श्रीर एक ही स्त्री का न्यामी सचेत था संयमी थार सुशील थार यतिषियेवक थै। सिखाने में निवुश दीय॥ ३। मदापान मे श्रामक नहीं श्रीर न मरकहा न नीच कार्म करनेद्वारा परन्तु मृदुभाव मिलनसार थे। निर्लीभी ॥ ४। जी अपने ही घर की अन्की रोति से अध्यक्ता करता दें। थै।र लडकें। का सारी गभीरता से श्रंधीन रखता है। ॥ ५। पर यदि कोई अपने ही घर की ग्रध्यक्तता करने न जानता है। तो क्योंकर ईश्वर की मंडली की रखवाली करेगा॥ ई। फिरं नवशिष्य न प्रार्थात् स्त्रीष्ट्र योश्च तो मनुष्य दै॥ ६। जिस ने सभो <sup>[</sup> द्वाय गेसा न दे। कि अभिमान से फूलको शैतान के निन्दित दी जाय थीर शैतान के फदे मे पहे॥

८। वैसे ही महली के सेवका का उचित है कि गभीर देवि दोरगी नहीं न बद्दत मद्य की रुचि करने-हारे न नीच कमाई करनेहारे॥ ए। परन्तु विक्वास किई जाती है॥ का भेद शुद्ध विधिक से रखनेदारे हो ॥ १०। पर ये ती सेवक का काम करें॥ ९१। इसी रीति वं स्तियों की रवित है कि गभीर होवे श्रीर दीप लगानेवालियां नदी परन्तु सचेत थी। सब बाता में बिश्वासपाग्य ॥ १२ । येवक लोग एक एक स्त्री के स्वामी श्रीर से प्रध्यवता करनेदारे दें।। १३। क्योंकि जिन्दे। ने सेवक का काम अच्छी रीति से किया है वे अपने लिये खच्छा पद प्राप्त करते दे थीर उस विश्वास मे को खोष्ट योशु पर दै बहा साइस पाते हैं॥

१४। में तेरे पास बहुत शीच्र खाने की खाशा रखके भा यद बाते तरे पाच लिखता हू॥ ९५। पर इस लिये लिखता हू कि जो मै बिलस्व कई तै।भी तू जाने कि ईश्वर के घर में जो जीवते ईश्वर की भगडली थी। सत्य का खभा थी। नेव है कैसी चाल चलना चांचत है॥ १६। श्रीर यह बात सब मानते हैं कि भक्ति का भेद वडा है कि ईश्वर ग्रारीर मे प्रगट हुआ आत्मा में निर्देश ठक्षराया गया स्वर्गदूती को दिखाई दिया यान यान देशियो में प्रचार किया गया जगत में उस पर विक्यास किया गया वद महिमा में चठा लिया गया॥

। विश्वास से बदक जायेंगे कीर भरमानेदारे कात्माकी पर थीर भूतों की शिषायी पर मन लगाविगे॥ २। उन मूठ बोलनेहारी के कपटाके अनुसार विन का निज मन दागा हुआ द्वागा॥ ३। जो विवाद करने से बरजेगे थीर खाने की कस्तुओं से परे रहने की

दंड में पहे ॥ 9 । थै।र भी उस की उचित है कि | लाग बीर सत्य के माननेहारे उन्दे धन्यवाद के संग बाहरवालों के यहां बुख्यात देखि ऐसा न दी कि भाग करें॥ ४। क्योंकि ईंग्यर की सृक्षी हुई धर गक यक्त अच्छी है श्रीर कोई यक्त जो धन्यवाद के संग ग्रुष्य किई जाय फैंकने के याग्य नहीं है ॥ ५। क्योंकि यह ईश्वर के यचन के श्रीर प्रार्थना के द्वारा प्रियन

६। भाइयों की इन वाती का स्मरण करवाने लाग पहिले परखे भी जावे तव जो निर्देग्य निकले हे तू योशु खोष्ट का प्रका सेवक ठएरेगा जिम का विश्वास की ग्रार उस ग्रद्धी शिक्षा की वाता में जा तू ने प्राप्त किई हैं अभ्यास देश है। 9। परन्तु अशुद्ध थार युद्धिया की सी कतानिया से अलग रह पर मिक्त के लिये अपनी साधना कर ॥ ८ । क्योंकि लडकी की श्रीर अपने अपने घर की अच्छी रीति देह की साधना कुछ घोडे के लिये फलदाई है परन्तु भक्ति सय याता के लिये फलदाई है कि उस की श्रव के जीवन की श्रीर श्रानेवाले की भी प्रतिज्ञा है ॥ ए। यह बचन विख्वास्पाग्य थार सर्वधा ग्रहण येग्रय है ॥ १० । क्योंकि इस इस के निमित्त परिषम करते हैं थार निन्दित भी दाते हैं कि हम ने जीवते ईव्वर पर भरासा राया है जो सब मनुष्यों का निज करके विक्वासिया का वचानेदारा है॥ १९। इन वातों की याचा बीर ग्रिवा किया कर॥

१२। कीई तेरी जयानी की तुच्छ न जाने परन्तु धचन में चलन में प्रेम में श्रात्मा में विश्वास में श्रीर पवित्रता मे तू विश्वासियों के लिये हुम्रान्त वन जा॥ १३। जब लों में न बाद तय ली पढ़ने में उपदेश में थीर शिक्षा में मन लगा॥ १४। उस वरदान में जी सुम में है जो भविष्यहासी के द्वारा प्राचीन लेगी। के दाय रखने के साथ तुक्ते दिया गया निश्चिन्त न रहना॥ १५। इन वातों की चिन्ता कर इन में लगा 8• प्रविच श्रात्मा स्पष्टता से कटता है रह कि तेरी बढती सभी में प्रगट देखे॥ १६। अपने कि इस के पीढ़े कितने लोग विषय में श्रीर श्रिका के विषय में स्वेत रह कि तू उन में बना रहे क्यों कि यद करने मे तू श्रपने की चैार श्रपते धुननेदारा का भी वचावेगा ॥

प् वह की मत दपट परन्तु उस की जैसे पिता जानकी उपदेश दें श्रीर भाका देते जिन्हे ईक्टर ने इस लिये मृजा कि बिक्टासी | जवानी की जैसे भादयें की ॥ २। युद्धियासी की

उस प्राप्त की यदीया के साम्दने ले गये॥ २। तय यहीया के साम्दने से पात ने निकलंकर उन की भस्म कर दिया और वे यदीवा के साम्हने मर राये॥ ३। तब मूसा दाबन से बीला यद बडी है जी यहोवा ने कहा था कि नै खपने समीप खाने-हारा के बीच पवित्र ठहराया जाजंगा थे।र सारे लेशों के साम्दने महिमा पाकगा थीर हायन चुप रहा ॥ ८। तव मूसा ने मीशारल् श्रीर रल्सापान् की की दादन के चचा उन्जीएल् के एत्र घे दुलाकर कहा निकट खायो थीर खपने भतीना की पाँचन स्थान के आगें से सठाकर इंग्रिकी से बाहर ले जायो ॥ ५ । मूचा की इस आर जा के अनुसार व मिकट जाकर उन की ग्रांगरखों सहित सठाकर क्राधनी से बाहर ले गये ॥ ६ । तब मूसा ने दासन से थ्रीर उस के पुत्र स्लाजार् थ्रीर ईतामार् से कदा तुम स्रोग अपने चिरी के बास मत विदाराखी थीर न अपने वस्त्रों की फाड़ी न दी कि तुम भी मर जायो थार सारी मंडली पर उस का काप महके पर इसारल् के सब घराने के लेगा जो तुम्दारे भाई-धंधु है वे तो यदावा की लगाई हुई ग्राग पर विलाय करें ॥ ७ । श्रीर तुम लेगा मिलापवाले संवू के द्वार के बाहर न जाना न दो कि तुम मर जाग्रो क्योंकि यहावा के श्रीभपेक का तेल तुम पर लगा हुआ है। मूसाको इस बचन को श्रनुसार उन्हों ने किया॥

द। फिर यद्दीवा ने द्वाबन से कद्दा कि, ९। जय जब तू वा तिरे पुत्र मिलापवाले सबू में ग्राएं तब सब तुम में से कोई न ती दाखमधु पिये देा न थीर किसी प्रकार का सदान दे। कि सर जाफी सुम्बारी पोढ़ी पोढ़ी में यह विधि ठहरी रहे, १०। जिस से तुम प्रवित्र खपवित्र में कीर शुद्ध श्रशुद्ध में बन्तर कर सको, १९। श्रीर इसारतियों को वे सब विधिया सिखा सकी जी यहाया ने पन की मूसा से सुनवा दिन है।

१२। फिर मूसाने हाइन से छै।र उस को बचे हुए दोनों पुत्र संतामार थीर रसामार से भी कदा यद्दीवा के इच्छी में से जी समुद्रांत बचा है उसे

यदेशवा ने न दिर्द भी रखकर उस पर भूष दिया थीर | परमपश्चित्र है ॥ ५३। सा तुम उसे किसी पश्चित्र स्थान से साक्षी वह ती यदीवा के दव्यों में से तैरा श्रीर तेरे पुत्रों का इक है में ने ऐसी ही स्राज्ञा पाई है॥ १८। ग्रीर दिलाई हुई भेंट की काती ग्रीर उठाई हुई मेंट की जांघ का तुम लाग खर्चात् तू थीर तेरे बेटे बेटियां सब किसी शुद्ध स्थान में खाया क्योंकि व इन्नागीलया के मेलवलियों में से सुमें बीर तेरे लडकेवाला का एक करके दिई गई है। १५। चरवी के द्रश्यों समेत तो उठाई हुई जांघ कार दिलाई पुर्दे काली यद्दीया के साम्दने दिलाने के लिये जाया करंगी ये भाग यहाचा की जासा के ष्मनुसार सदा की विधि की रीति से तेरे श्रीर तेरे लक्ष्मेयाली के देशि॥

९६ । श्रीर मुखाने पापर्यालयाले यकरेकी की ठूड़ डांड किर्द ती क्या पाया कि वा जलाया गया हें से। रलाजार् थीर ईतामार् हो। दादन के पुत्र बन्ने षे उन से वह कीप करके कहने लगा, १०। पाप-यलि को परमप्रीयत्र है श्रीर यहाया ने का उस की तुम्दे इस लिये दिया है कि तुस मण्डली के प्राधर्म का भार चठाकर इस के लिये यदीवा के साम्हरे प्रायम्बित करे। से। उस का मांस तुम ने पवित्रस्थान में क्यों नहीं साया ॥ १८। देस्रा उस का लोडू पवित्रस्थाम के भीतर ते। लाया न गया निस्तन्देड रुचित या कि तुम मेरी आचा के अनुसार उस के मास की पवित्रस्थान में खाते॥ १९। इस का उत्तर दाबन ने मूसा की या दिया कि देख ग्राज ही के दिन उन्हा ने ग्रापने पापवलि ग्रीर द्वामवलि की यहावा के साम्दने चढ़ाया फिर मुक्त पर ऐसी विशक्तियां सा पडी है सा यदि में ने आज पापवाल की साया दीता ती थ्या यद यदीवा के लेखे में प्रच्छा ठहरता ह २०। जय मूसा ने यह सुना तय यह उस की सेसे मे अच्छा ठहरा॥

(गृह . यगुह नांच की विधि.)

११ कि र यदावा ने मूसा भीर दादन से कहा, २। इसारसियों से सिकार क्षेत्री की पास क्षिता कामीर खाश्री क्योंकि क्षद्य कादी कि जितने पशु पृथिको पर दे उन सभी में से

जैसे माताग्रों के। ग्रीर युव्यतिया की जैसे बहिनों की | है। ती वही उन का उपकार करे ग्रीर मगडली पर सारी पवित्रता-से उपदेश दे ॥ ३ । विधवायी का जो सचमुच विधवा है खादर कर ॥ ४ । परन्तु जो किसी विधवा के लहके अथवा नाती पाते हो तो वे लोग पहिले अपने ही घर का सन्मान करने खैार श्रपने पितरी की प्रतिकल देने की सीखे क्योंकि यद ईग्वर को अच्छा लगता थी। भावता है॥ ४। जी मचमुच विधवा थीर खकंली क्रोड़ी दुई है से र्फंक्टर पर भरेग्सा रखती है श्रीर रात दिन जिन्ती थ्रा प्रार्थना में लगी रहती है ॥ ई। परन्तु जो भाग विलास में रहती है मा जीते जी मर गई है ॥ ६। थ्रीर इन वातों को खाचा दिया कर इस लिये कि व निर्दीष देवि ॥ ८। परन्तु यदि कोई जन अपने क्षुट्य के श्रीर निज करके अपने घराने के लिये चिन्ता न करे तो घट घिण्यास से मुकर गया है ग्रीर श्रीविग्वासी से भी द्वारा है ॥ ए। विधवा वरी गिनी जाय जिस की व्ययस साठ वरम के नीचे न हा जा गक्र ही स्वामी की स्त्री हुई हो ॥ १०। को मुकर्मी के विषय में सुख्यात है। यदि उस ने सहको को पाला दे। यदि स्रतिधिसेवा किई दे। यदि पवित्र लागो के पान्ना की धाया दी यदि दु खिया का उपकार किया दे। यदि दर एक अच्छे काम की चेष्टा किर्इ दो तो शिन्ती में श्रावे॥ ११। परन्तु जवान विधवात्री की अलग कर क्वोंकि जब वे खीष्ट के विषद्ध सुख विलास की इच्छा करती है तब विवाह करने चार्ट्सा है। १२। ग्रीर दर्ख के याग्य दाती दि क्योंकि उन्हों ने श्रपने पहिले विश्वास की तुच्छ जाना है। १३। थ्रीर इस की मंग वे वेकार रहने थीर घर घर फिरने की सीयती है थीर केवल बेकार रहने नहीं परन्तु वक्तवाहीं देाने खीर पराये काम मे द्राप डालने भार अनुचित वाते घोलने की सीखती जिन्ही के स्वामी विश्वासी जन हो सी उन्हें इस घै॥ १४ । इस लिये में चाहता हू कि जवान विधवार विवाद कर थी लड़के जन थी घरवारी कर भी किसी विरोधी की निन्दा के कारण कुछ होते है विकासी श्रीर प्यारे है. इन वासी की श्रायसर न देवे ॥ १५ । क्यों कि श्राय भी कितनी ती शिक्षा श्रीर उपदेश किया कर ॥ बहमको थैतान के पीक्षे हा लिई है। १६। को हि रेप यदि कोई जन खान उपदेश करता है खीर

भार न दिया जाय जिस्ती,वह उन्हा का जा उचमुच विधवा है उपकार करे॥

१९। जिन प्राचीने ने श्रच्छी रोति से श्रध्यवता किर्द है सा दूने आदर को याग्य समसे जावे. निज करको व वो उपदेश श्रीर शिक्षा में परिश्रम करते है ॥ १८। क्यों कि धर्मापुस्तक कहता है कि दायने-दारे बैल का मुद्र मत बाध श्रीर कि वनिहार श्रपनो वनि के योग्य है॥ १९। प्राचीन के बिक्द्व दो श्रयवा तीन सानिया की सानी विना श्रपवाद की ग्रहरण न करना ॥ २०। पाप करने हारी की सभी के श्राग्रो समभा दे इस लिये कि स्त्रीर लोग भी डर जार्चे॥ २१। मैं ईश्वर की ख्रीर प्रभुषीयु स्त्रीष्ट के थीर चुने हुण दूती के आगे हुठ आचा देता हू कि तू मन की गाठ न बांधके इन बातों की पालन करे श्रीर कोर्ड काम पक्षपात की रीति से न करे।। २२। किसी पर दाथ शीघ्रान रखना श्रीर न दूसरी के पापों में भागी देशना. ग्रपने का पवित्र रख ॥ २३। याय जल मत पिया कर परन्तु श्रपने उदर के श्रीर ष्यपने वारम्बार के रोगो के कारण घोड़ा सा दाख रस लिया कर ॥ २४ । कितने मनुष्यो के पाप प्रत्यव दे और विचारित दोने की आगे दी चलते र्ट परन्तु कितने। के वे पी हे भी हो लेते है ॥ २५। वैसे हो जितनो के सुकर्म भी प्रत्यव है और आ श्रीर प्रकार के है सा किय नहीं सकते हैं॥

ई• जितने दास जूर के ने चे है वे अपने अपने स्वामी की सारे आदर

को ये। यय समभी जिस्ते ईश्वर को नाम की श्रीर धर्मो। पदेश की निन्दा न किई जाय ॥ २ । थ्रीर लिये कि भाई है तुच्छ न जाने परन्तु श्रीर भी उन की सेवा करें क्यों कि वे जी इस भलाई के भागी

किसी विश्वासी अधवा विश्वासिनी के यहां विश्ववार | खरी वाता की अर्थात् इमारे प्रभु यीशु स्त्रीष्ट की

वाता की ग्रीर उस ग्रिका की जी भिक्त के श्रनुसार | है नहीं मानता है। 🞖 । ते। यह स्राभमान से फूल गया है श्रीर कुछ नहीं जानता है परन्तु उसे विवादीं का और शब्दों के काड़ी का राज है जिन से, डाह वैर निन्दा की वाते और दूसरी की थोर युरे सदेद॥ ५। योग उन मनुष्यों के व्यर्थ रगड़े कगड़े उत्पन्न होते है जिन के मन विराहे है थ्रीर जिन से सञ्चाई दरी गई है जो सममते दे कि कमाई ही भिक्त है. ऐसे लोगों से यालग रहना ॥ ३

६। पर सतीययुक्त भक्ति बड़ी क्रमाई 🖣 ॥ ७। क्यों कि इस जरात में कुछ नदी लाये थीर प्रराट है कि इस कुछ ले जाने भी नहीं सकते है। 🕻। श्रीर भाजन थी। यस्त्र जो इसे सिला करे तो इन्हीं से यन्तुष्ट रहना चाहिये ॥ ९ । परन्तु को लोग धनी होने चाहते है सा परीचा श्रीर फन्दे मे श्रीर बह-तेरे बुद्धिद्दीन थ्रीर दानिकारी ग्राभिलाया मे फरते दे की मनुष्ये। की विनाग थीर विध्वस में हुवा देते है। १०। क्यों कि धन का लोभ सब बुराइयों का मूल है उसे प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए कितने लाग विश्वास से भरमाये गये है ग्रीर ग्रापने का वक्त खेदों से वारपार होदा है।

९९। परन्तु चे ईप्रवर के जन तू इन वातीं से वचा रह थीर धर्म था भक्ति थी विश्वास थी प्रेम क्षा धोरत की नम्रता की चेष्टा कर ॥ १२। विश्वास की अच्छी लडाई लड़ और ग्रनन्त जीवन की धर

सावियों के यागे याच्छा यागीकार किया॥ १३। में तुको ईच्छर के स्नागे जे। सभी को जिलाता है स्रोर कीष्ट्र योशु के ब्राप्ते जिस ने पन्तिय पिलात के साम्दन थाच्छे थागीकार की साक्षी दिई थाचा देता हू। १४ । कि तू इस काचा की निर्धाट की निर्दीय दमारे प्रभु यीशु स्त्रीष्ट के प्रकाश ली पालन कर ॥ १५ । जिसे बह अपने ही समयों में दिखाविमा जा परमधन्य थार श्रद्धीत पराक्रमी थार राज्य करनेदारी का राजा था। प्रभुता करने दारी का प्रभु है ॥ १६। थीर श्रमरता केंचल उसी की है श्रीर यह श्राम्य ज्योति में बास करता है और उस की मनुष्यों में से किसी ने नहीं देखा है और न कोई देख सकता है. उस को प्रतिष्ठा श्रीर श्रनन्त पराक्रम द्वीय श्रामीन ॥

१८। जो लोग इस मंसार में धमी है उन्हें ब्राजा दे कि व श्रीभमानी न होवे थार धन की चचलता पर भरीसा न रखी परन्तु जावती ईप्रवर पर जी सुख प्राप्ति के लिये इस सब कुछ धनी की रीति से देता है। १८। थ्रीर कि वे भलाई करें थ्रीर प्रच्छे कामा के धनवान द्वार्य खीर उदार खी परीपकारी हो। १९। खीर भविष्यत्काल के लिये खच्छी नेव खपने लिये जुगा रखेँ जिस्ते ग्रनना जीवन की धर लेवे ॥

२०। हे तिमाधिय इस घाषी की रक्षा कर श्रीर प्रशुद्ध वकवादी से ग्रीर की भुठाई से ज्ञान कदावता है उस को विमह बातों से परे रह ॥ २१ । कि इस ज्ञान की प्रतिज्ञा करते हुए कितने लाग विज्ञान के से जिस की लिये तू युलाया भी गया श्रीर बदुत विषय में भटक गये है . तेरे संग श्रनुग्रद होय। खामीन ॥

# तिमाथिय के। पावल प्रेरित की दूसरी पत्री।

को अनुसार जो स्त्रीष्ट्र योशु में आति मिले॥ धे भेणवर की इस्त्वा से योगु खीष्ट का प्रेरित है।

रें। मेरे प्यारे पुत्र तिमोधिय की ईश्वर विता से १ पावल जो उस जीवन की प्रतिचा और हमारे प्रमु रतीष्ट्र योश से अनुग्रह ग्रीर दया ग्रीर

३। मैं ईश्वर का धन्य मानता हूं जिस की

टू कि रात दिन सुके मेरी प्रार्थनायों में तेरे विषय में ऐसे निरन्तर चेत रहता है ॥ ४। खीर तेरे खामुखी का समरण करके में तुक देखने की लालगा करता रू जिम्ते प्रानन्द से परिपूर्ण दोक ॥ ५ । स्वोकि उम निष्क्रपट विश्वास की मुक्ते मुरत पहती है जा तुम में है जो पहिले तेरो नानो लाईस में श्रीर तेरी माता उनीकी में यसता था थीर सुके निश्चय दुवा है कि तुक में भी यसता है।

६। इस कारण से म तुमें चेत दिलाता हू कि र्फेंग्यर के घरदान की जी मेरे दाधी के रखने के द्वारा में तुक्त में ई खगा दे। ७। क्योंकि ईप्र्यर ने हमें कादराई का नहीं परन्तु सामर्थ्य था प्रेम था प्रदेशध का क्रात्मा दिया है। 🕻 । इस लिये तू न इमारे प्रभु की मालों में ग्रीर न मुक्त से जो उस का वधुत्रा टू लिन्नित दे। परन्तु मुसमाचार के लिये मेरे मा। ईंग्यर की शक्ति की सदायता से दू व्य चठा ॥ ९। जिम ने हमें बचाया थार उम पवित्र युलाहर से बुलाया ना दमारे कर्मी के अनुसार नहीं परना उसी की दच्छा थीर उस अनुग्रह के अनुसार थी हो छाष्ट्र यीशु में मनातन से एमें दिया गया ॥ १०। परन्तु अभी हमारे त्रागकर्ता यीशु स्त्रीष्ट के प्रकाश के द्वारा प्रगट किया गया है जिस ने मृत्यु का क्य किया घरन्तु जीवन ग्रीर ग्रमरता का उस मुसमाचार के द्वारा से प्रकाणित किया ॥ ११। जिस के जिये में प्रचारक था प्रेरिस पीर प्रन्यदेशिया का उपदेशक ठएराया गया॥ १२। इस कारण से में इन दु. श्री की भी भागता हू परन्तु में नहीं लजाता हू विश्वामि में उसे जानता हूं जिस का में ने विश्वास किया है थीर भी गया हू परन्तु ईखर का वचन वधी नहीं है। मुर्फ निश्चय दुया है कि यह उस दिन के लिये मेरी १०। में इस लिये चुने हुए लोगों की कारण सव याणी की रता करने का सामर्थ्य रस्तता है ॥ १३ । यातीं में धीरज धरे रहता हू कि अनन्त महिमा जा यात तू ने मुक्त में मुनी सिर्फ विश्वास और प्रेम सिरत वह त्रास की स्त्रीष्ट्र बीसु में है उन्हें भी में जा रही हैं योगु में छाते हैं तेरे लिये खरी वाता मिले ॥ १९ । यह वचन विश्वासयात्रय है कि जा का नमूना दार्थ ॥ १४ । प्रियंत्र स्नातमा के द्वारा की दिस उस के सम मूर ती उस के संग जीयेंगे भी ॥

सेवा में खपने पितरा की रीति पर शुद्ध मन से करता | फिर गये ॥ १६ । उनीसिफर के घराने पर प्रभु दया करे क्यों कि उस ने बहुत बार मेरे जीव के ठठा किया थ्रीर मेरी जजीर से नही जजाया॥ ९७। परन्तु जय राम में था तव वहे यव से मुसे ठूठा क्रीर पाया॥ १८। प्रमु उस की यह देशे कि उस दिन में उस पर प्रभु से दया किई जाय, इफिस में भी उस ने कितनी सेवकाई किई से तू बद्दत श्रच्छी रीति से जानता है।

> २. सी हे मेरे पुत्र तू उस ख़नुग्रह से ने। ग्रीष्ट्र योशु में है बलवन्त हो। २। थीर की यातं तूने बहुत सांचिया के आगे मुक्त से सुनी उन्दं विश्वासयास्य मनुष्यों की साप दे का दूसरें का भी सिखाने के याग्य देवि ॥ ३। सा तू यीगु खीष्ट के अच्छे योहा की नाई दुख चंद ले। ४। बो कोई युट्ट करता है से अपने की जीविका के व्योपारी में नहीं उलभाता है इस लिये कि ग्रपने भरती करनेदारे का प्रसन्न करे॥ १। श्रीर यदि कोर्ड मल्युह भी करे जा यह विधि के प्रनुसार मल्युह न करे ते। उसे मुक्तुट नि दिया जाता है॥ ६। उचित में कि पहिले वह गृहस्य जा परिश्रम करता दें फले। का ग्रंथ पावे ॥ अँ। जी में कदता दू उसे ब्रम से क्योंकि प्रभु तुमें सब बाता म चान देशा ॥

८। स्मरण कर कि योशु स्त्रीष्ट की दाकद के यंग्र से या मेरे मुसमाचार के अनुसार मृतका में से जी उठा है। ए। उस सुसमाचार की लिये मे कुकर्म्मी की नाई यहा ले। दु य उठाता हू कि वाधा दम में बसता है इस श्रच्छी पाणी की रक्षा कर ॥ १२। जी दम धीरज धरे रहे ती उस के सम राज्य १४। तू यही जानता है कि व मय जा आणिया भी करेंगे . जी इस उस से मुकर जाये ते। यह भी सं हैं जिन में फुर्गील श्रीर हर्ने शिंगिनिस है सुक्त से हम से मुकर जायगा ॥ १३। जो हम श्रीविश्वासी

होवे वह विश्वासयोग्य रहता है वह सपने की खाप नहीं नकार सकता है॥

१४। दन वाती का उन्हें स्मरण करवा श्रीर प्रभु के स्नारो हुक स्नाचा दे कि वे शब्दों के अगरे न किया करें जिन से कुछ लाभ नहीं दाता पर सुननेदारे बद्दकाये जाते हैं॥ १५ । श्रपने तर्द ईश्वर के आगे ग्रहरूपेग्य श्रीर ऐसा कार्य्यकारी जो लॉकात न दे।य श्रीर सत्य के अचन का यथार्थ विभाग करवैया ठत्तराने का यद्य कर ॥ १६ । परन्तु प्राशुद्ध वकवादों से बचा रह क्योंकि ऐसे बकवादी ग्राधिक श्रभक्ति में बकते जायेंगे ॥ १९ । श्रीर उन का बचन सडे घाव की नाई फैलता जायगा॥ १८। उन्हा मे हुमिनई श्रीर फिलोत है जा सत्य के विषय मे भटक गये है थीर कहते है कि पुनवत्थान हा चुका है श्रीर कितना के विकास के उत्तर हैं। १ए। ताभी ईश्वर की हुक नेय बनी रहती है जिस पर यद काप देकि प्रभु उन्दे जी उस के दे जानता है और यद्द कि दूर एक जन जी स्वीष्ट का नाम लेता है क्षुकर्म से खलग रहे॥ २०। बड़े घर मे क्रेवल साने सीर चांदी के वर्तन नही परन्तु काठ भीर मिट्टो के बर्तन भी दे थ्रीर की ई कोई बादर को को र्क को ई ग्रानादर को है। २१। से। यदि को ई भपने की इन से शुद्ध करे ते। घट भादर का वर्तन द्यागा की पवित्र किया गया है श्रीर स्वामी के वडे काम आरता है थीर हर एक अच्छे कर्म्म के लिये तैयार किया गया है ॥ २२ । पर जवानी की श्राभिलापान्नी से बचा रह परन्तु धर्म्म श्री विश्वास श्री प्रेम श्रीर जी लीग शुद्ध सन वे प्रमुक्ती प्रार्थना करते हैं उन्हों के संग्रामिलाप की चेष्टा कर ॥ २३। पर मूठता स्रीर श्रांबद्या के विवादी की यालग कर क्योंकि तू जानता है कि उन से समस् उत्पन्न दोते है। २४ । श्रीर प्रभुको दास को उचित नहीं है कि भगड़ा करे परन्तु सभी की ग्रीर कीमल ग्रीर चिखाने में निपुर्य धार सहनक्रील द्वीय ॥ २५। थीर बिरोधियों की नम्रता से समकावे क्या जाने र्इग्छर उन्हें प्रश्चानाय दान करे कि वे सत्य

इच्छा निमित्त वक्षाया था उस के फन्दे में से सचेत देखे निकले॥

र पर यद जान से कि पिछले दिनी में कठिन समय था पड़ेगे॥ २। क्योंकि मनुष्य खापस्यार्थी लाभी दभा खाभमानी निन्दक माता पिता की श्राचा लघन करनेहारे कृतद्यी अपवित्र ॥ ३ । सयारहित चमारहित दीप लगानेचारे श्रसयमी कठीर भले के वैर्री॥ ४। विश्वासघातक उतावले घमग्ड से फूले दुर धीर ईक्टर से अधिक सुखिवलास ही की प्रिय जानने-द्वारे द्वीगे॥ ४ । जो भक्ति का रूप धारक करेंगे परन्तु उस की शक्ति से मुक्तरेंगे . इन्हा से परे रह ॥ ६। क्यों कि इन्टे। में से घे दें तो घर घर घुसकें उन ग्रोकी स्त्रियों की बश कर लेते हैं का पापों से लदी ह खीर नाना प्रकार की खिभलावाखी के चलाये चलती है। ७। जा सदा सीयती है परन्तु कभी क्त्य के ज्ञान ले। नहीं पहुच सकती है ॥ 🖺 । जिस रीति से याची कीर यांची ने सूका का साम्रा किया उसी रीति से ये मनुष्य भी जिन के मन विग्राहे दे श्रीर जो विश्वास के विषय में निकृष्ट र सत्य का साम्ना करते हैं ॥ ९ । परन्तु वे प्रोधिक नरीं वर्डी क्यों कि जैसे उन दोने। की व्यद्मानता सभी पर प्रगट हा गई वैमे इन लागी की भी हा जायगी॥

१०। परन्तु तू ने सेरा उपदेश श्री खाचरण श्री
मनसा श्री विश्वास थ्री धोरज ख्री प्रेम श्री स्थिरता ॥
१९। श्रीर मेरा खनेक बार सताया जाना श्री दु.य
उठाना श्रन्छो रीति से जाना है कि मुक्त पर यक्तैखिया में ख्रीर इक्तेनिया में श्रीर जुस्ता में कैसी बाते
बीतों में ने कैसे बड़े उपद्रव सहे पर प्रभु ने मुक्ते
सभी से उवारा ॥ १२। ख्रीर सब लेगा जो खोष्ट
योशु में भक्ताई से जन्म बिताने चाहते है सताये
जायेंगे ॥ १३। परन्तु दुष्ट मनुष्य श्रीर बहुमानेहारे
धेग्ला देते हुए श्रीर धोला खाते हुए श्रीधक बुरी
दशा लो बठते जायेंगे॥

को परचाने॥ २६ । श्रीर जिन्हे श्रीतान ने श्रयनी निश्चय जाना है उन में बना रह क्योंकि सू जानता

है कि किस से सीखा॥ १५। छीर कि खालकपन
से धर्म्मपुस्तक तेरा जाना हुआ है जो विकास के
द्वारा जो खीष्ट यीशु में है तुक्ते आण निमत्त खुद्धिमान कर सकता है॥ १६। सारा धर्मपुस्तक ईश्वर
की प्रेरणा से रचा गया छीर उपदेश के लिये छी।
समभाने के लिये थी। सुधारने के लिये थी। धर्म की
शिका के लिये फलदाई है॥ १९। जिस्ते ईश्वर का
जन सिद्ध अर्थात् हर एक उत्तम कर्म के लिये सिद्ध
किया हुआ होतं॥

8. सी मैं ईश्वर के खारों श्रीर प्रभु योश्च खीष्ट के खारों जो खपने प्रराट द्योने श्रीर श्रपने राज्य करने पर जीवतीं श्रीर मृतकों का विचार करेगा हुठ खाचा देता हू॥ २। वचन की प्रचार कर समय श्रीर असमय तत्पर रह सब प्रकार के धीरत श्रीर जिला मंदित सम्भा श्रीर हांट थीर उपदेश कर ॥ ३ । क्योंकि समय खार्छगा जिस में लाग खरे उपदेश की न सहेगे परन्तु अपनी दी फ्रांभलायाओं के अनुसार अपने लिये उपदेशकों का ठेर लगाविगे क्योंकि उन की कान सुरसुरावेंगे॥ **४। श्रीर व मच्चाई से कान फेरींगे पर कहानियी की** स्रोर फिर जार्विग्री॥ ५। परन्तु सू सब वातीं मे **यवेत रह दुख यह ले युसमाचार प्रचारक का** कार्य्यकर अपनी सेवकार्चकी मपूर्यकर॥ ई। क्योंकि में अब भां ठाला जाता हू और मेरे विदा हाने का समय स्ना पहुचा है ॥ 🤊 में स्रच्छी लढाई लड़ चुका हू में ने अपनी दीड पूरी जिर्द है मै ने विक्रवास की पालन किया है॥ ८। अव ती मेरे लिये वट धर्म्म का मुक्तुट धरा दै जिसे प्रमु जो धर्म्मी विचारकर्ता है उस दिन मुभी देगा थीर केवल मुभी नहीं पर उन सभी की भी जिन्दी ने इस का प्रगट द्वाना प्रिय जाना है॥

ए। मेरे पास शीघ्र श्राने का यस कर ॥ १०। क्योंकि दीमा ने इस ससार की प्रिय जानकी सुभी क्रोडा है थार धिसलोनिका की गया है क्रीस्की गलातिया की श्रीर तीत्रस दलमातिया की गया है। ११। क्रेबल लुक मेरे साथ है. मार्क की लेके ग्रपने स्या ला क्योंकि वह सेवकाई के लिये मेरे बहुत काम खाता है ॥ १२। परन्तु तुखिक की मे ने इफिस की भेजा॥ १३। उस लक्षादे की जी मै त्रीख़ा से कार्प के यदां होड़ खाया स्नार पुस्तकों की निज करकी चर्मापत्रीं की। जब तू श्रावितब लेशा॥ १४। सिकन्दर ठठेरे ने सुक्त से बहुत सुराइयां किई . प्रमु उस की कर्मी की श्रमुसार उस की फल देंचे N ९५। श्रीर तूभी उस से बचा रह क्यों कि उस ने दमारी वातों का बहुत ही बिरोध किया है ॥ १६। मेरे पहिली छेर उत्तर देने में कोई मेरे संग नहीं रहा परन्तु सभी ने मुक्ते क्रोड़ा. इस का उन पर दोष न लगाया जाय ॥ १८ । परन्तु प्रभु मेरे निकट खड़ा हुआ थार मुक्ते सामध्ये दिया जिस्ते मेरे द्वारा से उपरेंग संपूर्ण सुनाया जाय थ्रीर सब अन्यदेशी लाग सुने और मैं सिंह के मुख से बचाया गया॥ १८। और प्रभु मुक्ते इर एक खुरे कर्म्म से बचावेगा श्रीर अपने स्वर्गीय राज्य के लिये मेरी रक्ता करेगा . उस का गुणानुवाद सदा द्येय . स्नामीन ॥

१९। प्रिस्कीला ख्रीर स्रकूला की स्रीर उनीसिकर के घराने की नमस्कार ॥ १०। सरास्त करिण्य में रह गया खीर त्रोफिन रोगी या उसे में ने मिलीत में केंग्डा ॥ २१। जाड़े के पहिले खाने का यव कर . उठूल खीर पूदी खीर लीनस खीर क्रींदिया खीर सब भाई लोगों का तुमें नमस्कार ॥ २२। प्रभु यीशु खीष्ठ तेरे खात्मा के सग होय . स्रनुग्रह तुम्हों के सग होयं। स्नामीन ॥

#### तीतस का पावल प्रेरित की पत्री।

समान है उस सत्य वचन के ज्ञान के विषय मे प्रनन्त जीवन की सामा से यीशु खीष्ट का प्रेरित है। २। कि उस जीवन की प्रतिज्ञा ईप्रवर ने जा कुठ घोल नहीं सकता है सनातन से किई॥ ३। परन्तु चपयुक्त समय में अपने खचन की चपदेश के द्वारा बी इमारे त्रायकर्ता ईश्वर की आचा के अनुसार मुभी सापा गया प्रगट किया ॥ ४ । तीतस की जी साधारण विश्वास के श्रनुसार मेरा सञ्चा पुत्र है र्इक्कर विता क्रीर दमारे त्रासकर्ता प्रभु योशु खीष्ट से अनुग्रह थीर दया थीर शाति मिले॥

भ । में ने इसी कारण तुमों क्रोती में क्वांडा कि की वाते रह गई तू उन्हें सुधारता काय खार नगर नगर प्राचीना की नियुक्त करे जैसे में ने तुक्षे आद्या दिई॥ ६। कि यदि कोई निर्दाय श्रीर एक ही स्त्री का स्वामी दीय खीर उस की विश्वासी लडके हों जिन्हे सुचपम का दोष नहीं है ग्रीर का निरंक्षण नहीं हैं तो घटी नियुक्त किया जाय॥ ९। क्योंकि उचित है कि महलों का रखवाला की ईप्रवर का भंडारी सा है निर्देश दीय श्रीर न दठी न क्रोधी न मदापान में आसंता न मरकदा न नीच कमाई करने-द्वारा दे। ॥ ८। परन्तु व्यक्तिधिसेवक थै। भले का प्रेमी ग्री सुबुद्धि श्री धर्मी श्रीर पवित्र श्री सवसी द्दीय ॥ ९। स्रीर विश्वासयोग्य बचन की जी धर्मीप-से उपदेश करने का और बिखादिया की समकाने का भी सामर्थ्य रखे॥

११। जिन का मुद्द यन्द करना प्रयाय है जी नीच १. पावल जो ईश्वर का दास थीर कमाई के कारण अनुचित वाती का उपदेश करते र्इच्यर के चुने हुण लोगों के हुण घराने का घराना विगाहते है ॥ १२। उन म विश्वास के विषय में श्रीर जी सत्य बचन मित्त के से एक जन उन के निज का एक भविष्यद्वक्ता वाला क्रीतीय लाग सदा भूठे थी। दुष्ट पशु क्री निकस्से पेटपेरमू है ॥ १३ । यह मान्नी सत्य है इस हेतु से उन्दे कहाई से समका दे जिस्ते व विश्वास स निखोट रहे ॥ १४ । श्रीर यिष्ट्दीय कटानियों से थीर उन मनुष्यों की व्याजायों में जो सत्य से फिर जाते है मन न लगार्थ ॥ १५ । शुद्ध लोगीं के लिये सव कुछ शुद्ध है परन्तु प्रशृद्ध ग्रीर ग्राविश्वासी लोगी को लिये कुछ नहीं गुड़ हैं परन्तु उन्हों का भन श्रीर विवेक भी ष्रशुद्ध दुष्पा है। १६। वे ईन्टर की जानने का अगोकार करते है परन्तु अपने कर्मी से उस से मुकर जाते है कि वे चिनाने खीर स्नाना लधन करनेदारे खीर दर एक क्रच्छें कर्म के लिये निकृष्ट हैं॥

२. प्रन्तु तू यह याते कहा कर जी खरे उपदेश के योग्य है ॥ २ । यूडी से कद कि सचेत था गंभीर था संयमी दार्थ और विश्वास श्री प्रेम श्री धीरन में निग्दोट रहें॥ ३। वैसेही वुक्तियाओं से कह कि उन का प्राचरण पवित्र लोगों के ऐसा दीय थीर न दीय लगानेवालिया न बहुत मदापान के वश में देखे पर श्रव्छी वातीं की जिंदा देनेवालियां॥ ४। इस लिये कि वे सवान स्त्रिया की सचेत कर कि वे ष्रपने श्रपने स्वामी थै। लडकों में प्रेम करनेवालियां॥ 🗓 थ्या संयमी थ्री देश की अनुसार है धरे रहे जिस्ते वह खरी शिक्षा पतिव्रता श्री घर में रहनेवाली श्री मली होवें श्रीर अपने अपने स्वामी के अधीन रहे जिस्तें ईग्वर के बचन की निन्दा न किई नावि॥ ६। वैसे ही नवानी १०। क्योंकि बहुतेरे निरक्षण वक्तवादी और की सबसी रहने का उपदेश दे॥ ७। ग्रीर सब वाती धोर्खा देनेष्टारे है निज करके खतना किये हुए लेगा ॥ में श्रापने तर्द श्राच्छे कर्मी का हृष्टान्त दिखा श्रीर

उपदेश में निर्विकारता थी। राभीरता थी। शुद्धता सहित॥ हमारे आसकर्ता ईश्वर की कृपा भीर मनुद्धी पर 🗅 । खरा ग्री निर्देशि अचन प्रचार कर कि विरोधी हमी पर कोई युराई लगाने का गै। न पाके लिज्जित द्वाय॥

🖰 । दासें। की उपदेश दें कि अपने श्रपने स्त्रामी के प्रधीन रहे बीर सब बातों में प्रसन्नता येशय है वि श्रीर फिरके उत्तर न देवे ॥ १०। श्रीर न चारी करे परन्तु मय प्रकार की श्रच्छी सवीटी दिखाये जिस्ते ये सब बाती में हमारे त्रासकर्ता ईखर के उपदेश की शाभा देखें ॥ ११। क्योंकि ईश्वर का यामकारी यनुग्रह सय मनुष्यों पर प्रगट हुया है। १२। थ्रीर इमे शिक्षा देता है इस लिये कि इम श्रभक्ति से श्रीर सासारिक श्रीभलाषाश्रों से मन फेरके इस जरात में भयम थ्री न्याय थ्री भक्ति से जन्म वितार्वे ॥ १३ । थीर थ्रपनी मुखदाई पाजा की थीर मटा ईक्टर थार खपने त्राणकर्ता यीश स्त्रीष्ट के रेक्टर्फ के प्रजाश की बाट जीएते रहे। १४। विस ने अपने तई हमारे लिये दिया कि सब ग्रधमं से तमारा उद्वार करे थीर ग्रपने लिये गक निव साग का गुढ़ करे जा श्रद्धे कर्मी के उद्योगी टीवं ॥ ९५ । यह वार्ते कहा कर थार उपदेश कर थीर दृष्ठ श्राचा करके समभा दे. कोई तुके तुक न जाने॥

३ रोगों का स्मरण करवा कि श्रध्यक्षी श्रीर श्रध्यक्षी के श्रधीन थीर प्राज्ञाकारी द्वांब थीर दर एक प्रच्छे कर्मा के लिये तैयार रहे॥ २। श्रीर किमी की निन्दान करे परन्तु मिलनसार थ्री मृदुभाव हा थ्रीर सब मनुष्यी की श्रीर ममस्त प्रकार की नमता दिखाई ॥ ३। क्यों कि दम लोग भी श्रागे निर्दृष्टि कीर श्राचालंघन करनेष्टारे थे और भरमाये जाते थे थेंगर नाना प्रकार के ग्रिभिलाय श्रीर पुरत विलाम के दाम वने रहते चे भीर वैरभाव थीर डाइ में समय विताते चे थीर

उस की प्रीति प्रगट हुई॥ ५। तत्र धर्मी के कार्यों से जो इस ने किये सा नहीं परन्तु श्रपनी दया की यानुसार नये जन्म के स्तान के द्वारा ग्रीर पवित्र ष्यात्मा से नगे किये जाने के द्वारी उस ने इसे यचाया ॥ ई । जिस खात्मा की उस ने धमारे श्राण-कर्ता योशु कीष्ट के द्वारा एमीं पर अधिकाई से उगडेला ॥ ७ । इस लिये कि हम उम के अनुग्रह से धर्मी ठटराये जाके व्यनन जीवन की बाशा के अनुसार अधिकारी यन जार्वे ॥ ८ । यह अचन विश्वासयोग्य है और मै चाहता हू कि इन बाती के विषय में तू दूठता से बीले इस लिये कि जिन सागों ने ईश्वर का विश्वास किया है सा श्रक्के श्राच्छे कर्म्म किया करने की सीच में रहें. यही वार्त उत्तम थीर मनुष्या के लिये फलदाई हैं॥

**e**४इ

ए। परन्तु मुख्ता के विवादी से श्रीर वंशा-वालियों से खीर वैर विरोध से धीर व्यवस्था के विषय में के भगड़ों ने बचा रह न्यों कि वे निरफल क्रीर व्यर्थ है। १०। पाखकडी मनुष्य की एक बेर बरन दे। छेर चिताने के पीक्षे अलग कर॥ ११। क्यों कि तू जानता है कि ऐसा मनुष्य भटकाया गया है थ्रीर पाप करता है थ्रीर श्रपने की श्राप दोपी ठरुराता है ॥ १२ । जब मै यार्तिमा यचवा तुखिक का तेरे पास भेज़ं तब निकापिल में मेरे पास ग्राने का यद्य कर व्योकि में ने जाई का समय वही काटने की उदराया है। १३। जीनस व्यवस्थापक को थीर अपहो की वहें यव से आगे पहुचा कि उन्दे किसी बस्तु की घटी न होय ॥ १४ । श्रीर इमारे लाग भी जिन जिन वन्तुको का अवश्य प्रयोजन दे। उन के लिये याच्छे याच्छे कार्य्य किया करने की सीर्ख कि वे निष्फल न टीवे॥ ९५। सव लागी का ला मेरे सा है तुक से नमस्कार . जी लाग विकास के कारण इसे प्यार करते हैं उन की घिने।ने खीर श्रापस के बैरी थे॥ ४ । परन्तु जब <sup>।</sup>नमस्कार - श्रनुग्रच तुम सभी के स्ना देखे । श्रामीन ॥

### फिलीमान का पावल प्रेरित की पत्रो।

पावल के खीष्ट येश्व के कारण वधुणा है थीर भाई तिमाधिय प्यारे फिली-मेन की की हमारा सहस्रमी भी है। रे। थीर प्यारी खिफया की चौर हमारे स्त्री योहा खिंदिय की थीर खाप के घर में की महत्ती की। रे। खाप की घर में की महत्ती की। रे। खाप लोगों की हमारे पिता ईख्वर थीर प्रभु योशु खीष्ट से खन्गुह थीर शांति मिले।

8। में आप के प्रेम थीर विश्वास का जो आप प्रमु योशु पर और सब पवित्र ने नोगों से रखते हैं समाचार सुनके ॥ ४। अपने ईश्वर का धन्य मानता हू और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में आप की स्मरण करता हू ॥ ६। कि हम लेगों में की समन्त भलाई खीष्ट योशु के लिये होती है इस बात के ज्ञान में यह सहायता जो आप विश्वास से किया करते है सुफल हो जाय ॥ ९। क्योंकि आप के प्रेम से हमें बहुत आनन्द थीर शांति मिलती है इस लिये कि हे भाई आप के द्वारा पवित्र लेगों के अन्त करण की सुख दिया गया है ॥

द। इस कारण की बात से हिती है उस की यदािप आप की आचा देने का मुक्ते खीष्ट से बहुत साहस है। ए। तैं।भी में प्रेम के कारण बरन विन्ती हो करता हू क्योंकि में ऐसा हूं माना बुढ़ा पावल खीर अब योश खीष्ट के कारण बंधुआ भी हू॥ १०। में अपने पुत्र के लिये जिसे में ने बधन में रहते हुए जन्माया है आप से बिन्ती करता हू सोई उनींसम है। १९। को पहिले आप के कुछ काम का न था परन्तु अब आप के बीर मेरे बड़े काम का है। १२। उस की में ने लीटा दिया है थीर आप उस को मेरा अन्त करण सा जानके ग्रहण को जिये। १३। उसे में अपने पास रखा बाहता

या इस लिये कि सुसमाचार के वधनी में यह स्नाप के बदले मेरी सेवा करे ॥ १४। परन्तु में ने ग्राप की सम्मति विना कुछ करने की इच्छा न किई जिन्हें आप की कृपा जैसे दयाव से न दी पर आप की इच्छा के अनुसार द्याय ॥ १५ । वर्गीक वर्गा जाने यद इसी के कारण कुछ दिन ग्रालग सुन्ना कि सदा आप का दी जावे॥ १६। पर श्रव ती दाम को नाई नहीं परन्तु दास से बढको श्रर्थातु ध्यारा भाई द्वाय निज कर मेरा पर कितना श्रीधक करके बबा ग्ररीर में बबा प्रभु में आरप दी का प्यारा॥ १९। इस लिये की खाप मुक्ते सभागी समकते है ती बैसे मुभ को तैसे उस की ग्रदण की जिये॥ १८। श्रीर जी उस से स्राप की कुरू हानि हुई स्रच्छा घर साप का कुछ धारता दी ती दस की मेरे नाम पर लिखिये ॥ १९ । मुक्त पायल ने खपने द्दाच से लिखा दै में भर देखा। जिम्ते सुभी प्राप से यष्ट कप्टनान पड़े कि अपने तर्इ भी मुक्ते देना क्षाप की उचित है॥२०। हां दे आई स्त्राप से प्रभु में मुभे प्रानन्द पहुचे प्रभु में मेरे प्रान्त करक को सुख दी जिये ॥ २१। ग्राप के ग्राचाकारी टीने का भरोसा रखके में ने खाय के पास लिखा है क्योंकि जानता हूं कि जो मैं कहता हूं इस से भी आप श्राधिक करेंगे॥ २२। श्रीर भी मेरे लिये वासा तैयार कीजिये क्योकि मुक्ते भाषा ई कि स्राप लोगी की प्रार्थनाओं के द्वारा मे स्नाप लोगों को देदिया नाकंगा ॥

उनीरिस है ॥ १९ । जो पहिले आप के कुछ काम का न था परन्तु अब आप के बीर मेरे बड़े काम का है । ९२ । उस की मैं ने लौटा दिया है बीर आप उस की मेरा अन्त करण सा जानके ग्रदण की जिये ॥ १३ । उसे मैं अपने पास रखा चाहता आप लोगों के आत्मा के सा दिये । आमीन ॥

## इब्रियों का (पावल प्रेरित की) पत्री।

क्षेत्र ने पूर्व्यकाल में समय समय थी।
नाना प्रकार से भविष्यद्वक्ताओं
को द्वारा पितरीं से खाते कर ॥ १। इन पिछले
दिनी में इमी से पुत्र को द्वारा वाते किई जिसे उस
ने सब बक्तुओं का अधिकारी ठहराया जिस को द्वारा
उस ने सारे जात की सृजा भी ॥ ३। जो उस की
महिमा का तेल खीर उस के तत्व की मुद्रा धीर अपनी
श्राक्ति की बचन से सब बक्तुओं का सभालनेहारा
दोकी अपने ही द्वारा से हमारे पायों का परिशोधन
कर कमें स्थानी में की महिमा के दिन्ने हाथ जा
बैठा ॥ ४। श्रीर जितने भर उस ने स्वर्गदूतों से
श्रेष्ठ नाम पाया है उतने मर उस से बड़ा हुआ। ॥

५। क्यों कि दुना से से ईश्वर ने किस से कभी कहा तू मेरा पुत्र है में ने आज ही तुभे जन्माया है थ्रीर फिर कि मैं उस का पिता दोंगा थ्रीर बह मेरा पुत्र होगा ॥ ६ । श्रीर जय यह फिर पहिलाठे की ससार में लांध यह जहता है ईश्वर के सब दूतगण उस को प्रकास करें॥ ७ । दूतीं के विषय में बह कदता है जो श्रपने दूतों की पंजन श्रीर श्रपने चेवकी की जाग की उद्याला बनाता है ॥ 🗀 परन्तु पुत्र में कि हे ईप्रवर तेरा सिंहासन सर्व्यदा सा है तेरे राज्य का राजदगड़ सीधाई का राजदबढ़ है। ए। तु ने धर्म की प्रिय जाना और क्लक्से से बिज्ञ किई इस कारण ईश्वर तेरे ईश्वर ने तुकी तेरे संगिषी से याधिक करके यानन्द के तेल से याभियेक किया ॥ १०। थार यह कि है प्रभु आदि में तू ने पृधिकों की नेय डाली और स्वर्ग तेरे दाधा के कार्य है। ११। य नाग होती परन्तु तू बना रहता है खीर बस्त्र की नाई वे सब पुराने हो नायेंगे॥ १२। श्रीर तू उन्हें चट्टर की नाई लगेटेगा कार वे वदल जायेगे परन्तु तू गक्समां रहता है थीर तेरे घरम नही घटेंगे॥ १३। था। दूती से से उस ने किस से कभी कहा है जब

लों में तेरे शत्रुकों को तेरे चरणों की पीढ़ी न बनाक तब लों तू मेरो दिहनी क्षोर बैठ ॥ १४ । बगा व सब सेवा करनेहारे क्षात्मा नहीं हैं जो त्राण पानेवाले लोगों के निमित्त सेथकाई के लिये भेजे जाते हैं ॥

दे से कारण श्रवण है कि हम लेगा हम व वातों पर जो हम ने सुनो है वहुत अधिक करके मन लगावि ऐसा न हो कि भूल जावें।। हे। क्षोंकि यदि वह बचन जो दूतों के द्वारा से कहा गया दृढ हुआ और हर एक अपराध श्रीर आचालहान का यथार्थ प्रतिफल मिला।। है। ते। हम लेगा ऐसे बड़े त्राण से निश्चिम रहके क्षींकर अर्थात् इस त्राण से जो प्रभु के द्वारा प्रचारित होने लगा और हमों के पास सुननेहारे। से दृढ़ किया गया। है। जिन के संग्र हंप्प्यर भी चिन्हों और अद्भुत कामों से भी और नाना प्रकार के आप्तर्फ कामों से बीर अपनो इच्छा के अनुसार प्रवित्र आत्मा के दाना के बांटने से साली देता था।

प्र । क्योंकि उस ने इस द्वानेद्वार जगत की जिस के विषय में इस वीजते हैं दूतीं के अधीन नहीं किया ॥ ६ । परन्तु किसी ने कहीं साक्षी दिई कि मनुष्य क्या है कि तू उस की सुध लेता है अध्या मनुष्य क्या है कि तू उस पर हृष्टि करता है ॥ ९ । तू ने उस की कुछ घोड़ा सा दूती से क्वीटा किया तू ने उस मोद्दमा बीर आदर का मुकुट पहिनाया बीर उस की अपने हाथों के कार्यों पर प्रधान किया तू ने सब कुछ उस के ख्रंपी के नीचे अधीन किया ॥ ६ । सब कुछ उस के ख्रंपी के नीचे अधीन किया ॥ ६ । सब कुछ उस के ख्रंपीन करने से उस ने कुछ भी रख न होड़ा नी उस के ख्रंपीन नहीं हुत्या . तै।भी इस ख्रंघ लें नहीं देखेंते है कि सब कुछ उस के ख्रंपीन करने से उस ने कुछ भी रख न होड़ा नी उस के ख्रंपीन नहीं हुत्या . तै।भी इस ख्रंघ लें नहीं देखेंते है कि सब कुछ उस के ख्रंपीन करने से उस ने कुछ भी रख न होड़ा नी उस के ख्रंपीन हम यह देखते हैं कि उस की जो जुऊ घोड़ा सा दूती से होटा किया गया था ख्रंपीत् यीशु की मृत्य

भागनं के कारण महिमा श्रीर श्रादर का मुकुट पहिनाया गया है इस लिये कि वह ईश्वर के श्रनुग्रह से सब के लिये मृत्यु का स्वाद ची खे॥

१०। क्योंकि जिस के कारण सब कुछ है श्रीर जिस के द्वारा सब कुछ है उस के यह योग्य था कि यहुत पुत्री की महिमा ली पहुचाने में उन के त्राय के कत्ता का दु.ख भागने के द्वारा सिद्ध करे॥ ११। क्योंकि पवित्र करनेहारा थार वे भी जा पवित्र किये जाते हैं सब एक ही से है स्नार इस कारण से वद उन्दं भाई कहने मे नहीं लजाता है ॥ १२। वह कहता है मै तेरा नाम अपने भाइया का क्षुनाकगा सभा के बीच में में तेरा भजन गाकगा ॥ १३। श्रीर फिर कि मै उस पर भरीसा रख़ाा श्रीर । फर कि देख मे थार लडको जा ईप्रवर ने मुक्ते दिये॥ १४। इस लिये जब कि लडके मास थी। लाटू के भागी दुए दे वह आप भी बैंधे हो इन का भागी हुआ। इस लियं कि मृत्यु के द्वारा उस की जिसे मृत्यु का सामर्थ्य था अर्थात् शैतान की चय करे॥ १५। ख्रीर जितने लेगा मृत्यु के भय से जीवन भर दासत्व में फंसे दुए घे उन्दें हुडावे॥ १६। क्योंकि यह तो दूती की नहीं शांभता है परन्तु इज़ाहीम की वण के। याभता है॥ १९। इस कारण उस की अवण्य या कि सब बाता में भाइयों के समान दी जावे जिस्ते वह उन वाती में जो ईश्वर से सम्बन्ध रखती है दयाल थ्रीर बिश्वासयास्य महायाजक अने कि लागों के पापा के लिये प्रायश्चित करे।। १८। ध्योकि जिस जिस बात में उस ने परीक्षा में पड़के दु ख पाया है उस उस वात में वह उन की जिन की परोचा किई जाती है सहायता कर सकता है॥

देश कारण है परित्र भाइयों की स्वर्गीय बुलाइट में सभागी है। इसारे अगीकार किये हुए मत के प्रेरित था महा-यानक खीष्ट गीश को देख लेखा ॥ २। की ध्रपन ठदरानेहारे के विश्वासयाय है जैसा मूसा भी इस के सारे घर में विश्वासयाय था ॥ ३। क्योंकि यह तो उतने भर मूसा सं अधिक बड़ाई को येग्य समका

गया है जितने भर घर के खादर से घर के बनानेहारे का खादर अधिक होता है ॥ ४ । क्योंकि हर
एक घर किसी का तो बनाया हुआ है परन्तु जिस
ने सब कुछ बनाया सा ईश्वर है ॥ ५ । खीर मुसा
तो जो बाते कही जाने पर घी उन की साक्षी के
लिये सेवक की नाई उस के सारे घर में विश्वासयाग्य घा ॥ ६ । परन्तु कीष्ट पुत्र की नाई उस के
घर का अध्यक होकर विश्वासयोग्य है खीर हम
लोग यदि साहस की खीर आशा की बढ़ाई की
धन्त ली दुठ घांभे रहे तो उस के घर है ॥

9। इस लिये जैसे पवित्र ग्रात्मा करता है कि ष्राज जो तुम उस का शब्द सुना ॥ ८ । तो श्रपने मन कठोर मत करी जैसे चिकाय में श्रीर परीका के विन नेगल में दृश्रा॥ ए। जहां तुम्हारे पितरों ने मेरी परीचा लिई श्रीर मुक्ते जाचा श्रीर चालीस बरस मेरे कामों को देखा। १०। इस कारण में उस समय के ले। ग्रो से उदास हुआ श्रीर बीला उन के मन सदा भटकाते है थीर उन्हों ने सेरे मार्गी की नही जाना है ॥ ११। से मैं ने क्रोध कर किरिया खाई कि वे मेरे विधाम में प्रवेश न करेंगे॥ १२। तैसे हे माइया चैाकस रहा कि जीवते ईश्वर की त्यागने में षाविष्वास का बुरा मन तुम्दी में से किसी मे न ठप्टरे ॥ ९३ । परन्तु जब ली प्राज कहावता है प्रतिदिन एक दूसरे की समभायी ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल से कठोर हो जाय ॥ १४ । ऋयोकि इस जी सरीचे के आरम की अना ली हुढ थामे रहे तब ता खीए, में सभागी हुए है ॥ १५ । जैसे उस वाक्रय में है कि स्नाज जो तुम उस का शब्द धुना तो श्रपने मन कठार मत करो वैसे चिकाय में हुया॥ १६। व्योक्ति किन लोगों ने सुनक चिकाया . अधा उन सब लोगों ने नदी जो मूसा के द्वारा मिसर से निकले॥ १९। श्रीर वह किन लेगो। से चालीस घरस, उटास हुआ। क्या उन लोगों से नहीं जिन्हा ने पाप किया जिन की लोधे जगल में गिरीं॥ १८। श्रीर किन लोगों से उस ने किरिया खाई कि तुम मेरे विश्वाम मे प्रवेश न करोगे केवल खाचालघन करनेहारी से ॥

तुम दन कीवधारियों, का मांच खां चकते हा॥ ३।, पशुकों में से जिसने चिरे वा फटे र्रवाले देशते हैं क्रीर पागुर करते हैं उन्हें खा सकते हो ॥ ४ । पर पागुर करनेहारी वा फटे खुरवाली में से इन पशुकी क्री न खाना अर्थात् छंट जी पागुर ती करता है पर विरे ख़र का नहीं दोतां इस लिये वह तुन्हारे लिये प्रशुद्ध ठररा है ॥ ५ । ख्रीर घाषान् की पागुर तो करता पर चिरे खुर का नहीं दोता यह मो सुम्हारे लिये प्रशृद्ध है ॥ ६। ग्रीर खरहा जी पागुर ता करता है पर चिरे ख़र का नहीं दीता इस लिय यह भी तुम्दारे लिये प्रशुद्ध है ॥ ७ । श्रीर पूषार जी चिरे अर्थात् फटे खुरवाला द्याता ता दे पर पागुर नहीं करता इस लिये यह तुम्हारे लिये ग्रश्ह है। द। इन को मांच में से कुछ न खाना धरन इन की लीय की हुना भी नहीं ये ती सुम्हारे लिये खशुद्ध हैं॥

् । भिर जितने जलजन्तु है उन में से तुम इन्हे का सकते हो अधीत समुद्र वा नदियों के रहनेहारी में से जितनां के पंख थीर चीये दाते दें उन्दे खा सकते है। । १०। कीर जलचारी प्राधियों में से जितने जीवधारी विना पंख और घोषे के समुद्र वा नदियों में रहते हैं वे सब तुम्दारे लिये घिनीने है ॥ १९। वे तुम्हारे लेखे 'घिनै।ने ठटरें तुम उन के मांस में से कुछ न खाना और उन की लाया का घिनानी जाममा ॥ १२ । जल में जिस किसी जन्तु के पख भार चाये नहीं दाते वह तुम्हारे लिये घिनाना है।

१३। फिर पश्चिम में से इन की चिमीना जानना ये घिनीने होने के कारण खार न जार अर्थात रकाव इड्फोर्ड कुरर, १४। शाही बीर भाति भाति की चील, १५। ग्रीर भाति भाति के सब काग, १६। शुतर्मुर्ग तखमास् अलकुङ्कुट बीर भांति भांति के बाज, १०। इवासिल चाँडगील सह, १८। राजईस धनेश शिद्ध, १९। लगलग भाति भाति के वगुले टिटीइर्री ग्रीर चमगीदस ॥

१०। जितने पख्याले चार पाँचा की अल श्रलते हैं वे सब तुम्हारे लिये चिनीने हैं ॥ २१ । पर रेपाने-दारे ग्रीर पंखवाले की चार पाठीं के बल चलते हैं तो खा सकते हो ॥२२। वे ये है सर्थात् मांति भाति की टिट्टी भारत भारत के फनारे भारत भारत के हर्गील् बीर भांति भांति के हागाकू ॥ २३ । पर बीर सब रंगनेहारे 'पृंखवाले को चार पांववाले होते हैं वे सुम्हारे लिये छिनीने हैं ॥

**२8 । श्रीर इन के कारण तुम अशुट्ठ ठहरीग्री** जिस किसी से इन की लोच कू जार बह सांभ लो अग्रुह ठरुरे॥ २५। बीर जी कीई दन की लीप में का कुछ भी उठाए बह अपने वस्त्र धोए श्रीर सांम लों प्रशुद्ध रहे॥ २६। फिर जितने प्रशु चीरे खुरवाले द्यांते है पर न ता बिलकुल फटे खुरवाले न पागुर करमेदारे हैं वे तुम्हारे लिये ग्रश्नुह दें जी कोई उन्हें कुर बर क्रमुद्ध ठरूरे । श्रीर चार पांच की वल चलनेहारों में से जितने पंजी के वल चलते हैं वे सब तुम्हारे लिये अशृद्ध है जो की ई उन की लीय कुर वह संभ ली अज़ुह रहे॥ २८। भीर जी कोई उन की लोघ उठाएँ वह अपने वस्त्र धीए थीर संभ ली अग्रुह रहे क्योंकि वे तुम्हारे ांलये अशुद्ध हैं ॥

र्श । श्रीर की पृथिष्ठी पर रेगते हैं उन में से ये रेंगनेटारे तुम्हारे लिये प्रशुद्ध है प्रार्थात् नेटला चुदा और भारत भारत के शोह, इ०। श्रीर क्रिपकली मंगर टिकटिक सीहा श्रीर गिरोगटान ॥ ३९ । सब रेगनेहारों में से ये ही सुम्हारे लिये प्रशुद्ध हैं जा कोर्च इन की लेख कुर वह सांक ली यशुद्ध रहे। इर । और इन में से किसी की लोधं जिस किसी वस्तु पर पड़ जार वह भी श्रशुद्ध ठटरे चाहे वह काठ का कोई पात्र हो चाहे वस्त्र चाहे खाल चाहे ब्रारा चाइ किसी काम का कैसा ही पात्रादि को म डो घड जल में डाला जार थीर संम लें प्रशुद्ध रहे तब शुद्ध ठहरे॥ ३३। ग्रीर मिट्टी का कोई पात्र द्री जिसामे इन जन्तुयों में से कीई पड़े ती उस पात्र में जो कुरू है। वह भशुट्ट ठहरे थीर पात्र की तुम ती इट दालमा ॥ इष्ठ । उस में जी स्वामे के येशस्य भीजन ही जिस में पानी का हुआव है। वह सब षाशृद्ध ठद्दरे फिर यदि ऐसे पात्र मे पीने के लिये कुड किन की मूमि पर फांदन की ठांगी होती है उन की दो तो अह भी अशुद्ध ठहरे ॥ अध् । बीर यदि इन

१८। से। इस देखते है कि व स्नविश्वास के कारण प्रवेश नहीं कर सके ॥

४ इस लिये हमा की हरना चाहिये न हो कि यद्योप ईश्वर के विशास में प्रवेश करने की प्रतिज्ञा रह गई है ताभी तुम्हा में से कोई जन ऐसा देख पड़े कि उस में नहीं पत्चा है। २। क्योंकि नैसे उन्हां की तैसे इसा को वर मुसमाचार सुनाया गया है परन्तु उन्हे समा-चार की वचन से जा सुननेहारी से विश्वास से नहीं मिलाया गया कुछ लाम न हुया ॥ ३। क्योकि इम लाग जिन्हा ने विश्वास किया है विशास में प्रवेश करते दें इस के विषय में यद्यों प उस के कार्य जात की उत्पत्ति से बन चुके ये तीमी उस ने कहा है से मैं ने क्रोध कर किरिया खाई कि वे मेरे विषाम में प्रवेश न करेंगे ॥ ४ । क्यों कि सातवें दिन को विषय में उस ने कहीं यू कहा है थीर ईक्टर ने सातवे दिन अपने सब कार्यों से विधाम किया॥ **४। तीमी इस ठीर फिर कहा है वे मेरे विशास मे** प्रवेश न करेंगे॥ ई। से। जब कि कितनें का उस में प्रवेश करना रह गया है और जिन्हों की उस का सुसमाचार परिले सुनाया गया उन्हा ने ब्राचा-लंघन के कारण प्रवेश न किया ॥ ९ । श्रीर फिर वह याज कह करके किसी दिन का ठिकाना दे इतने दिनों के पीछे दासद के द्वारा वालता है सैसे कचा गया है याज जी तम उस का शब्द सुनी ती ग्रापने सन कठार सत करे। । ८। परन्तु का यिद्री-शुस्रा ने उन्हें वियाम दिया द्वाता ता ईस्वर पीके दूसरे दिन की वात न करता॥ ए। तो जाना कि देश्वर के लोगो। के लिये विश्वामवार सा एक विश्वास रस्याया है। १०। क्योकि जिस ने उन्ह की विश्वास में प्रवेश किया है जैसे ईंग्वर ने श्रपन ही कार्यों से तैसे उस ने भी अपने कार्या से विषाम किया है॥ ११। से। इस लाग उस विधाम में प्रवेश करने का यय करे ऐसान दो कि कोई बन ग्राचाल छन के उसी दृष्टान्त के समान पतित द्वाय ॥ १२ । क्योंकि ईश्यर का बचन जीवता थ्री प्रवल थ्रीर इर एक

दोधारे खड्ग ने भी चोखा है श्रीर वार्षार केंद्रनेहारा है यहा लों कि लीव श्रीर श्रात्मा की श्रीर गांठ गांठ श्री गूदे गृदे की श्रलग श्रलग करे श्रीर हृदय की चिन्ताश्रों श्रीर भावनाश्रों का विचार करनेहारा है ॥ १३ । श्रीर कोई मृती हुई वस्तु उस के श्रागी गुप्त नहीं है परन्तु लिस से हमें काम है उस के नेश्रों के श्रागे सव कुछ नगा श्रीर खुला हुश्रा है ॥

१४ । सो जब कि इमारा एक बड़ा महायानक है जो स्वर्ग होको गया है अर्थात् ईरवर का पुत्र योग्र आश्रो हम अपने अगोकार किये हुए मत की धरे रहे॥ १५ । क्योंकि हमारा ऐसा महायानक नही है ने हमारी दुर्व्यताओं के दु ख की व्रक्त न सके परन्तु विना पाप वह हमारे समान सब वातों में परीचित हुआ है॥ १६ । इस लिये हम सीग अनुग्रह के सिहासन के पास साहस से आवे कि दया हम पर किई नाय और हम समय योग्य सहायता के लिये अनुग्रह पावे॥

प् क्यों कि दर एक महायाजक मनुष्यों में से लिया जाके मनुष्यों के लिये उन वाती के विषय में जी ईश्वर से सम्बन्ध रखती है ठहराया जाता है कि चढ़ावा का कीर पापों की निमित्त बलिदानों की चढ़ावे॥ २। ग्रीर वह प्रज्ञानों थे।र भूलनेहारों की ग्रार दयाशील हा सकता है ख्योकि वह आप भी दुर्व्यलता से घेरा हुआ है॥ ३ । थ्रीर इस के कारण उसे ग्रवध्य है कि कैंसे लोगों के लिये बैसे श्रापने लिये भी पापों के निमित चठाया करे॥ ४। श्रीर यह स्रादर कोई अपने लिये नहीं लेता है परन्तु की हारीन की नाई र्देश्वर से बुलाया जाता है से लेता है॥ ५। वैसे ही स्त्रीष्ट ने भी महायाजक वनने के। ग्रपनी वड़ाई न किई परन्तु जो उस से वोला हू मेरा पुत्र है मै ने खात हो तुभी जन्माया है रसी न उस को बढ़ाई किई ॥ ६। जैसे बह दूसरे ठैं।र में भी कहता है तू मलको सिदक की पदवी पर सदा लें। यासक है। 9 । टस ने श्रपने शरीर के दिने। में कचे शब्द से । पुकार पुकारके थाँ रो रोको उस से जी उसे मृत्यु से

था तामी जिन दु खीं की भीगा उन से खाचा मानना सीखा ॥ ए। थैंगर सिंह वनके उन सभा के लिये जो उस के आचाकारी देति हैं अनन्त त्रास का को पदधी पर का महायाजक कहा गया।

कहना है जिस का अर्थ बताना भी कठिन है क्योंकि के लिये है जी स्याने हुए है जिन के जानेन्द्रिय है उन्हें। के अनुगासी अना ॥ श्रम्यास के कारण भले थें। बुरे के विचार के लिये साधे हुए है।

वचा सकता था विन्ती थार निवेदन किये थार उस । वर्षा का उस घर वारम्वार पहती है पिई है छीर भय के निमित्त सुना गया ॥ ८। थार यदापि पुत्र किन लोगों के कारण वह जाती वोई जाती है उन सीगी के योग्य साग्रपात उपजाती है से ईश्वर से श्राशीस पाती है॥ ८। परन्तु की वह काटे ग्रीर कटकटारे जन्माती है ते। निकृष्ट है श्रीर सापित कर्ता हुया ॥ १०। सीर ईक्टर से मलकोसिटका होने के निकट है जिस का अन्त यह है कि जलाई जाग ॥ ९ । परन्तु हे प्यारे। यद्यीय इस यू वालते १९। इस पुरुष के विषय में इमें बहुत वचन है ताभी तुम्हारे विषय में इमे श्रव्ही हो वातें। क्रीर त्राया स्युक्त व्याती का भरीसा है ॥ १०। क्यो-तुम सुनने में आलसी हुए हो।। १२। स्बोकि यदापि कि ईश्वर अन्यायी नहीं है कि तुम्हारे कार्य्य की इतने समय के बोतने से तुम्हें उचित था कि शिवक थीर उस के नाम पर की प्रेम तुम ने दिखाया उस देति तै। भी तुम्ही की फिर स्रावश्यक है कि की ई प्रेम के परिश्रम की भूल जावे कि तुम ने पवित्र लोगी तुम्हें सिखावें कि ईश्वर की वार्थियों की ग्रादिशिका की सेवा किई श्रीर करते हो ॥ ११। परन्तु हम क्या है और ऐसे हुए हा कि तुम्हें अज़ का नहीं चाहते हैं कि तुम्हों में से हर एक जन अन्त लो परन्तु दूध का प्रयोजन है ॥ १३ । क्योंकि जो की है आजा के निश्चय के लिये वही यह दिखाया करे ॥ दूध ही पीता है उस की धर्म के वचन का परिचय १२। कि तुन खालसी नहीं परन्तु की लाग विख्वास नहीं है क्योंकि वालक है। १४। परन्तु अन उन और धीरन के द्वारा प्रतिज्ञाओं के अधिकारी होते

१३। क्यों कि ईश्वर ने इवाहोम की प्रतिचा देको ज्ञाब कि अपने से किसी बड़े की किरिया नही खा सकता था थपनी ही किरिया खाने जहा। है द्वास कारण खीष्ट की व्यक्ति वचन के। १४। निश्चय में तुभी बहुत बाशीस देकेंगा थीर तुमें होड़के इस सिद्धता की क्षीर वकते बहुत बढ़ाकाा। १४। थीर इस रीति से इब्राहोस जावे॥ २। श्रीर यह नहीं कि मृतवत कर्मी से ने धीरज धरके प्रतिचा प्राप्त किई॥ १६। क्योंकि पश्चाताय करने की थार ईश्वर पर विश्वास करने मनुष्य ते। अपने से बड़े की किरिया खाते हैं खीर को थार वर्षातसमा के सपदेश की थार हाथ रखने किरिया दूक्ता के लिये सन के समस्त विवाद का को ग्रार मृतको को को चठने की भार अनन्त दगड अन्त है ॥ १९। इस लियं ईश्वर प्रतिचा के ग्राध-को नेव फिरके डाले ॥ ३। द्या जो ईश्वर यू करने कारियों पर अपने मत की अचलता की बद्धुत हो देवे ता इम यही करेंगे ॥ ४ । क्योंकि जिन्हों ने प्रगट करने की इच्छा कर किरिया के द्वारा मध्यस्थ गक येर ज्योति पाई श्रीर स्वर्गीय दान का स्वाद हुआ। १८। कि दे। असल विषया के द्वारा जिन चीया और पवित्र खात्मा के भागी हुए ॥ ५। थीर में ईश्वर का भूठ बोलना खन्हीना है दूछ शांति हम र्देश्वर के भले वचन का था। होनेहार जगत की नागी। की मिले का माम्हने रखी हुई थाशा धर लेने र्थास्त का स्वाद चीखा ॥ ६ । थीर प्रतित हुए है को भाग आये है ॥ १९ । वह आया हमारे लिये प्राया वन लागा की पश्चाताय के निमित्त फिरके नये का लगर सा दाती है जो ग्रटल ग्री हुट दे श्रीर करना प्रन्होना है क्योंकि वे ईश्वर के पुत्र की ग्रापने परदे की भीतर ली प्रवेश करता है ॥ २०। जहां हमारे लिय फिर फ़ूश पर चढ़ाते थार प्रगट में उस पर लिये अगुवा होके यीश ने प्रवेश किया है जा मलकी-क्षलक लगाते है। । वर्षाकि जिस भूमि ने वह सिदक की पदवी पर सदा ले। महायाजक सना है।

 गृह मलकीसिटक श्रलीम का राजा
 श्रीर सर्व्वप्रधान ईश्वर का याजक जी दब्राहीम से जब यह राजाओं की मारने से लैं।टता धा स्रा मिला थै।र उस की साधीस दिई॥ १। जिस की इज़ाहीम ने सब वस्तुओं में से दसवां ग्रंश भी दिया जो पहिले अपने नाम के अर्थ से धर्म का राजा है थै।र फिर शलीम का राजा भी अर्थात शांति का राजा है। ३ । जिस कान पितान मातान यंशाविल है जिस के न दिनों का स्रादि न जीवन का अन्त दे परन्तु ईश्वर के पुत्र के समान किया गया है नित्य याजक बना रहता है॥

४। पर देखे। यह कैसा बड़ा पुरुष चा जिस की इब्राहीम कुलपति ने लूट में से दसवा यंश भी दिया॥ ४। लेबी के सन्ताना में से जी लेगा याजकीय पद पाते है उन्हें तो व्यवस्था के अनुसार सारो। से अर्थात् अपने भाइयों से यद्यपि वे इवाहीम के देह से जन्मे है दसवां ग्रश लेने की ग्राजा होती है। ई। परन्तु इस ने जो उन की वंशाविल में का नहीं है इवाहीम से दसवां ग्रंश लिया है ग्रार 'उस को जिसे प्रतिचारं मिली प्राणीस दिई है॥ ७। पर श्रखण्डनीय बात है कि क्वांटे की बहे से श्राशीस विर्दे जाती है॥ ८। श्रीर यहा मनुष्य जी मरते है दसवां अथ लेते है परन्तु वहा वह लेता है जिस के विषय में साकी दिई जाती है कि वह जीता है। ए। थीर यह भी कह सकते कि इवाहीम के द्वारा लेवी से भी दो दसवां श्रश लेनेहारा है दसवा श्रंश लिया गया है।। १०। क्योंकि जिस समय मलकी-चिदक उस के पिता से था मिला उस समय वह श्रपने पिता के देह से था॥

११। से। यदि लेबीय याजकता की द्वारा जिस के स्पाग में लोगों की व्यवस्था दिई गई घो सिहता दुई दोती ते। श्रीर क्या प्रयोजन था कि दूसरा याजक मलकों सिदक की पदवी पर खडा होय है। र हारान की पदयी कान कदावे॥ १२। क्योंकि याजकता

वाते कही जातीं से दूसरे कुल में का है जिस में से किसी मनुष्य ने बेदों की सेवा नहीं किई है। १४ । क्योंकि प्रत्यव है कि इमारा प्रभु यिह्दा के कुल से उदय हुआ है जिस से मूसा ने याजकता के विषय में क्छ नहीं कहा॥ १५। श्रीर वह वात थीर भी बहुत प्रगट इस से होती है कि मलकी-सिदक को समान दूसरा याजक खड़ा है।। १६। चा शारीरिक श्राचा को ब्यवस्था के श्रनुसार नहीं परन्तु स्रविनाशी जीवन की शक्ति के स्रनुसार वन गया है॥ १९। क्योंकि ईश्वर साम्री देता है कि तू मलकी सिंदक की पदयी पर खदा ली यालक है। १८। से प्रांती प्राचा की दुर्व्वलता थ्री निष्फलता के कारण उस का ते। लाप दाता दै इस लिये कि व्यवस्थाने किसी वात की सिद्धनहीं किया॥ १९। परन्तु एक उत्तम क्षाधा का स्थापन होता है जिस के द्वारा इस ईक्टर के निकट पहुचते है।

२०। श्रीर वे लोग विना किरिया याजक वन गये है परन्तु यह तो किरिया के अनुसार उस से बना है जो उस से कहता है परमेश्वर ने किरिया खाई है श्रीर नहीं पक्रतावेगा तू मलकी सिदक्ष की पदवी पर सदा लें याजक है। २१। से जब कि यीशु किरिया विना याजक नहीं हुआ है।। २२। वह उतने भर उत्तम नियम का जामिन हुआ है ॥ २३। थीर वे तो वदुत से याजक वन गये है इस कारग कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती है।। २४। परन्तु यह यदा सो रहता है इस कारण इस की याजकता ग्रटल है ॥ २४ । इस लिये जी लीग उस के द्वारा ईश्वर के पास ग्राते हैं वह उन का त्राग ग्रत्यन्त लीं कर सकता है क्योंकि वह उन के लिये विन्ती करने को सदा जीता है। १६। क्योंकि ऐसा मदा-याजक हमारे ये। उस या जा पवित्र थी। सूधा थी। निर्मल थै। पापियों से खला थै।र स्वर्ग से भी जचा किया दुष्पा है ॥ २७ । जिसे प्रतिदिन प्रयोजन नहीं है कि प्रधान याजकों की नाई पहिले ग्रपने ही पापीं के लिये तब लोगी के पापी के लिये बलि चा बदली जाती है तो श्रवश्य करके व्यवस्था की चिकावे क्योंकि इस की वह एक ही वेर कर चुका भी वदली होती है। १३। जिस के विषय में यह कि अपने तई चक्राया। २८। क्योकि ब्यवस्था

की बात पुत्र की जी सर्व्वदा सिंह किया गया है ठहराती हैं॥

ट जो । वाते कही जाती है उन में सार वात यह है कि इमारा ऐसा महा-याजक है कि स्वर्ग में महिमा के िम्हासन के दिहने हाथ जा बैठा ॥ २ । ग्रीर पवित्र स्थान का श्रीर उस सच्चे तब्ब का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं परन्तु परमेश्वर ने खडा किया ॥ ३ । क्योंकि हर एक प्रधान याजक चढावे थीर विलदान चढाने को लिये ठहराया जाता है इस कारण ग्रवण है कि इसी के पास भी चढाने के लिये कुछ दीय। 🞖 । फिर याजक तो हैं जो व्यवस्था के ग्रनुसार चठावे चठाते हैं थै।र स्वर्ग मे को वस्तुओं के प्रति-क्य थी। परहाई की सेवा करते है जैसे मूसा की जब वर तब बनाने पर या ग्राज्ञा दिई गई ग्रधीत र्इच्चर ने कहा देख जी श्राकार तुभी पहास पर दिखाया गया उस के अनुसार सब कुरू बना॥ ५। इस लिये जा यह पृथियी पर द्वाता ता याजक नहीं द्याता ॥ ६ । परन्तु श्रव जैसे वह श्रीर उत्तम नियम का मध्यस्य है जो स्रीर उत्तम प्रतिचास्रों पर स्थापन किया गया है तैसी घेष्ट्र सेवकाई भी उसे मिली है।

9। क्योंकि जो बह पहिला नियम निर्दीप देशता तो दूसरे के लिये जगह न ठूंकी जाती ॥ 🕻 । परन्तु घट उन पर दीय देके बोलता है कि परमेश्वर कहता है देखे। छे दिन श्राते हैं कि मै इखायेल के घराने के स्मार्थीर यिटूदाको घराने के स्मानया नियम स्यापन करूगा॥ ए। जी नियम मै ने उन के पितरी के सम उस दिन बांधा निस दिन उन्दें मिसर देश में से निकाल लाने की उन का दाय थांमा उस नियम के खनुसार नहीं क्ष्मोकि वे मेरे नियस पर नहीं ठप्टरे थ्रीर में ने उन की सुध न लिई परमेश्वर आदता है ॥ १० । परन्तु यही नियम है जो मे **उन** दिनो को पोर्छ एकायेल को घराने को सग बांधूंगा परमेश्वर कहता है में ग्रापनी व्यवस्था की उन के मन

मनुष्यों की जिन्हे दुर्व्वलता है प्रधान यासक ठहराती | में डालूंगा थीर उसे उन के दृदय में लिखूंगा थीर है परन्तु जो किरिया व्यवस्था के पीछे खाई गई उस में उन का ईश्वर होगा थ्रीर वे मेरे लोग होगे॥ ११। ग्रीर वे दर एक अपने पड़ेंग की छीर दर एक अपने भाई की। यह कहके न सिखावेंगे कि परमेश्वर की पद्यान क्योंकि उन में के छोटे से घड़े सी सव सुभो जानींगे॥ १२। क्योकि मैं उन के अधर्म के विषय में दया करूगा श्रीर उन के पापी की श्रीर उन के कुकर्सी की फिर कभी स्मरण न करंगा॥ १३। नया नियम कहने से उस ने पहिला नियम पुराना ठइराया है पर जो पुराना श्रीर जीर्ग दोता

जाता है सा लाप हाने के निकट है।

रे सी उस पहिले नियम के संयोग में भी सेवकाई की विधिया थीर लैकिक पवित्र स्थान था॥ २। क्योंकि तंव बनाया गया खराला तंव्र जिस में दीवट थै।र मेज थै।र रोटी की भेट थीं जा पांचित्र स्थान कदावता है।। ३। श्रीर दूसरे परदे के पीहे यह तंत्र की पविश्री में से पवित्र स्थान कहावता है। है। जिस में सोने की ध्रुपदानी घी थीर नियम का सन्द्रक जी चारी खीर सोने से मढा हुआ था थीर उस में सोने की कलसी जिस से मना था थ्रीर हारोन की छडी जिस की कों पर्लानक लीं थे। र नियम की दोना पटियाएं॥ **५ । खीर रस के जपर दोनों तेजस्यी किस्ब घे जा** दया की आसन की काये थे. इन्हों की विषय मे पृथक पृथक वात करने का ग्रभी समय नही है। ६। यद सब बस्तु को इस रोति से बनाई गई हैं तो अगले तंबू में याजक लेगा नित्य प्रवेश कर

येवा किया करते है। ७। परन्तु दूसरे में केवल महायाजक बरस भर में एक घेर जाता है सार लाहू विना नहीं जाता है जिसे अपने लिये और लोगों को श्रज्ञानताओं के सिये चढ़ाता है॥ 🗀 इस से पवित्र श्रात्मा यद्दी वताता है कि जब नें श्राना तंत्रू स्यापित रहता तब लें पवित्र स्थान का मार्ग प्रगट नदी दुष्या ॥ ९ । स्त्रीय यद्द ती वर्तमान समय के लिये दृष्टान्त है जिस में चढ़ावे श्रीर वलिदान चढ़ाये जाते हैं जो सेवा करनेहारे के मन की सिद्ध नहीं के सम्बन्ध में यह बाते सुधर जाने के समय लें। ठछराई हुई हैं ॥ ११। परन्तु खोष्ट जब रानेदार उत्तम विषयों का महायाजक देखे आवा तब उस ने भीर भी बहे खैं।र मिह संधू में में लो दाय का यनाया हुआ नहीं प्रधात् इस सृष्टि का नही है। १२। थ्रीर वकरी थ्रीर वकडू थ्री के लोटू के द्वारा नहीं परन्तु थ्रपने ही लोडू के द्वारा में गक ही वेर परियय म्यान से प्रधेश किया थीर यानना चहार प्राप्त किया। १३। ध्योकि यदि वैसी ग्रीर वकरी का लेलू ख्रीर बढ़िया की राद्य जी अर्पाध्य नागी पर हिंद्दे जाती ग्ररीर की ग्रुहता के लिये पवित्र करती दे ॥ १४ । तो कितना श्रधिक करके स्रीष्ट का लिए जिस ने मनातन श्रात्मा के द्वारा अपने तर्इ ईश्वर के यागे निष्कलक चढाया सुम्हारे मन को मृतवत कर्मी से शृह करेगा कि तुम जीवते ईग्रवर की येवा करे।॥

१ /। श्रीर इसी के कारग बट नये नियम का मध्यस्य है जिन्हें पहिले नियम के सम्बन्धी अपराधी के बद्वार के लिये मृत्यु भाग किये जाने से युलाये ष्टुण लाग अनन्न याधिकार की प्रतिका का प्राप्त करे॥ १६। क्योंकि जटां मरखे। परान्त दान का नियम है तरा नियम के यांधनेटारे की मृत्यु का श्रनुमान श्रयण्य है॥ १८। वयोजि ऐसा नियम सोगी के मरन पर दृढ़ दीता है नदी ती जब ला उस का वाधनेदारा जाता है तव ली नियम कभी काम नही शाता है॥ १८। इस लिये वट पहिला नियम भी लोट विना नहीं म्यापन किया गया है॥ १९। कोर्ति सब मुसा व्यवस्था के ब्रानुमार दर एक ब्रान्ता भव लागों में कह चुका तब उस ने जल और लाल जन ग्रीर ग्साय के सम यक हू ग्री ग्रीर यकरी का लाटू लेके 9स्तक ही पर श्रीर सब लागी पर भी क्रिडका ॥ २०। श्रीर कचा यद उन-नियम का

कार सकते है ॥ १०। क्षेत्रल खाने थीर पीने की । किंडका ॥ २२। थीर व्यवस्था के अनुमार प्राय सव वस्तुक्षों कीर नाना वर्षातसमें कीर करीर की विधियों विस्तु लाहू के द्वारा शुद्ध किई जासी है ग्रीर विना लाइ ब्रहाये पापमाचन नहीं देशता है॥

२३। से श्रवश्य या कि स्वर्गमे की वस्तुश्रो के प्रतिरूप इन्टों से शुद्ध किये जाये परन्तु स्टार्ग मे की यस्त प्राप ही इन्हों से उत्तम यलियानों से शह किर्द्ध जाये॥ २४ । क्योंकि स्रीष्ट्र ने द्वाय के बनाये ट्रक प्रियत्र स्थान में जो सच्चे का दृष्टान्त है प्रवेश नरी किया परन्तु स्वर्ग ईं। मे प्रवेश किया कि इमारे लिये खब ईंग्वर क सन्मुख दिखाई देवे ॥ २४ । पर इस लिये नहीं कि जैसा महायाजक वरस वरस दूसरे का साहू सिये एग पवित्र स्थान में प्रवेश करता है तैमा बह अपने की बार बार चढावे॥ २६। नही ता जगत की उत्पत्ति से लेके उस की बहुत बेर दु.दा भागना पड़ता . परन्तु श्रष्ट जगत के श्रन्त से घर गक घेर अपने भी व्यक्तिदान के द्वारा पाप की दूर करने के लिये प्रगट हुआ है ॥ २५ । श्रीर जैसे मनुष्यो के लिये एक घेर सरना ग्रीर उम के पीई विचार ठदराया दुषा है।। २८। बैसे ही की प्र बहुता के पायां का चठा सेने के लिये गक बेर चळाया गया थीर जो लोग उस की बाट जोइते है उन को त्राग के लिये दूसरी बेर बिना पाप से दियाई देगा ॥

१०. व्यावस्था मे ते। होनेहार उत्तम है पर उन विषयों का स्वरूप नही इस लिये वह वरस वरस एक ही प्रकार के वलिंदाना के सदा चढाये जाने से कभी उन्हें जी निकट ग्राते हैं सिद्ध नशी कर सकती है। २। नहीं तो घषा उन्हा का चकाया जाना वन्द न हो जाता इस कारण कि सेवा करनेदारा की जी एक घेर शुद्ध किये गये घे फिर पापी टीने का कुछ बोध न रहता॥ ३। पर इन्हों, में वरस घरस पापें का स्मरण दुखा करता है। मारू है जिसे ईक्टर ने तुम्टारे विषय से आद्वा ४। क्यों कि अन्दोना है कि बैले फीर बकरों का करके ठहराया है ॥ २१। श्रीर उस ने तबू पर भी लाहू पापों की दूर करे ॥ ५। इस कारण स्त्रीष्ट श्रीर मेया की मय मामग्री पर उसी रोति से लाष्ट्र जात मे श्राते हुए कदता है तू ने यलिदान श्रीर

**६। तू डोमों से ग्रीर पाप निमित्त को ख**िलया से प्रसन् न हुआ। 9। तव में ने कहा देख में आता हू धर्म्मपुम्तक में मेरे विषय में लिखा भी है जिस्ते है ईव्दर तेरी इच्छा पूरी कर्ब ॥ ८ । कपर उस न कदा दे वालदान ग्रीर चढ़ावे का श्रीर दोमों श्रीर पाय निमित्त के खिलियों की तू ने न चाहा ग्रीर न रन से प्रसन्न हुया श्रर्थात् उन से से का व्यवस्था की अनुसार चढाये जाते हैं ॥ ए। तब कहा है देख मे श्राता हू जिस्तें दे ईश्वर तेरी इच्छा पूरी कई . वह पहिले की उठा देता है इस लिये कि दूसरे की स्यापन करे॥ १०। उसी इच्छा के यानुसार इस लाग यीश कीष्ट के देव की एक ही वेर चढ़ाये जाने के द्वारा पवित्र किये गये हैं॥

११। ग्रीर घर एक याजक खड़ा द्वाके प्रतिदिन सेवकार्ड करता है खार एक ही प्रकार के व्यक्तिदानी की जी पापा की कभी मिठा नहीं सकते है बारवार चकाता है ॥ १२ । परन्तु वह ता पापी के लिये एक ही विलिदान चढाके ईध्वर के दिएने हाथ सदा वैठ गया ॥ १३ । योर अब से जब लो उस के गतु उस के चरणों की पीठी न धनाये जायें तब लें बाट जोहता रहता है ॥ १४। क्योंकि एक ही चढावे में उस ने उन्दें जा पवित्र किये जाते हैं सटा सिंह किया है।

१५। बीर पवित्र कात्मा भी इमे साची देता है मेज्यर कहता है में श्रयनी व्यवस्था की उन की दृदय में डालुगा थ्रीर उसे उन के मन में लिखंगा॥ १९ । [तब पी हे कदा] में उन की पायों की श्रीर उन के कुकर्मी की फिर कभी स्मरण न कईगा॥ १८। यर जहा इन का माचन हुया तहां फिर पायों के लिये चड़ावा न रहा ॥

१८। सो वे भाइयो जाव कि यीशु के लाहू की द्वारा से दर्म पवित्र स्थान में प्रवेश करने की। साहस मिलता है॥ २०। ग्रीर हमारे लिये परदे में से प्राचीत् उस के शरीर में से नया थीर जीवता मार्ग

चकान्ने की न चाहा परन्तु मेरे लिये देह चिद्व किया ॥ दे जी उस ने हमारे लिये स्थापन किया ॥ दे१। थीर इसारा महायाजक है जी ईफ़्टर के घर का यध्यव है ॥ २२ । तो आया वुरे मन से शुद्ध होने की दृदय पर किड़काय किये हुए थ्रीर देह शुद्ध जल से नहलाये हुए इस लागा विश्वास की निश्चय की साध सचे मन से निकट आवि॥ रे३। श्रीर स्वाधा के श्रंगीकार की दृढ़ कर थांभ रखें क्योंकि जिस ने प्रतिचा किर्द है वह विश्वास्योग्य है॥ २४। ग्रीर प्रेम थी। मुकर्मी में उस्काने के लिये एक दूसरे की चित्ता किया करे ॥ २५। ग्रीर जैसे कितनों की रीति है तैसे आपस में एकट्ठे द्वीना न क्वोर्ड परन्तु एक दूसरे की समकार्थ . ग्रीर जिलने भर उस दिन की निकट ग्राते देखे। उतने ग्राधिक करके यह किया करे।॥

२६ । क्योंकि की इस बत्य का ज्ञान प्राप्त करने के पीछे जान व्यक्तके पाप किया करें तो पापी के लिये फिर कोई बलिटान नहीं ॥ २७। परना दह का भयकर बाट जीहना थीर बिरोधियों की भक्क करनेवाली थारा का खबलन रह राया ॥ २८ । जिस ने मुसा की व्यवस्था का तुल्क जाना है कोई है। वह दो अधवा तीन खानियों की सान्नी पर दया से वर्जित द्वाके मर जाता है ॥ २० । ता वया सममते है। कितने श्रीर भी भारी दयह के येग्य वह गिना जायगा जिस ने ईच्छर के पुत्र की पांची तले रीदा है और नियम के लेाहू की जिस से वह पवित्र किया गया या अपधित्र जाना है और श्रनुगृह के श्रात्मा कोंकि उस ने पहिले कहा था ॥ १६ । यही नियम का अपमान किया है ॥ ३० । क्वोंकि इम उर्वे जानते है जो मैं उन दिना के पीछे उन के संग बांधुंगा पर-हि जिस ने कहा कि पलटा लेना मेरा काम है पर-मेक्टर कहता है में प्रतिकल देखाा थीर फिर कि परमेश्वर अपने लेगों का विचार करेगा ॥ ३१। जीवते ईप्रवर के हाथों में पहना भयंकर वात है।

३२। परन्तु अगले दिनों की समरण करी जिन में तुम ज्योति पाके दु खों के वहे पृत्व में स्थिर रहे। ३३। कुछ यह कि निन्दाश्री श्रीर क्रेशी से तुम लीला को ऐसे बनाये जाते थे कुछ यद कि जिन के इस रोति से दिन कटते थे उन के संग्र तुम भागी हुए॥ ३४। क्योंकि तुम मेरे बंधनों के दुख में भी दुखी घुर थार यह जानके कि स्वर्ग में इसारे लिये घेष्ट्र थीर

श्रक्षय सम्पत्ति है तुम ने श्रपनी सम्पत्ति का लूटा जाना, से उस ने ससार की दीयी ठहराया थार उस धर्म स्रानन्द से ग्रह्मा किया ॥ ३५ । से स्रापने साहस की जिस का यडा प्रतिफल दोता है मत त्याग देश्री ॥ ३६ । क्योंकि तुम्हें स्थिरता का प्रयोजन है इस लिये कि ईंग्वर की इच्छा पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पार्वा ॥ ३७ । क्योंकि घोड़ी ऐसी घर मे वह की प्रानेवाला है त्रावेगा ग्रीर विलम्ब न करेगा॥ ३८। विश्वास से धर्मी जन जीयेगा परन्तु जा घट चट जाय ते। मेरा सन उम से प्रसन्न नहीं ॥ ३९ । पर हम लाग दट जानेवाले नदी है जिस से विनाश द्दाता परन्तु विश्वास करनेशारे दे जिस से खाल्मा को रचा दांगी॥

११ विश्वास जिन याता की याणा रयो जाती उन याती का निश्चय ग्रीर ग्रनदेखी बातों का प्रमाग है।

र । इसी के विषय में प्राचीन लाग मुख्यात हुग ॥ ३। विश्वास से इस वूभते है कि सारा नगत जाता है से उस से जी दिखाई देता है नहीं बनाया कि ईरवर ने आप ही उम के चठावा पर साक्षी याची दिई गई है कि उठा लिये जाने की पाँछले उस ने ईच्छर की प्रसन्न किया था॥ ई। परन्तु विश्वास मही क्योंकि उस ने उन के लिये नगर तैयार किया विना उसे प्रसन्न करना श्रसाध्य है व्योक्ति श्रायाय है है ॥ १९। विश्वास से इल्लाहोम न जब उस की कि जो ईश्वर के पास स्रावे से। विश्वास करे कि परीका लिई गई तब इसहाक की चढ़ाया॥ १८। घद है और कि वह उन्दें की उसे ठूठ लेते हैं प्रांत- जिस ने प्रतिचाओं की पाया था थीर जिस की फल देनेदारा है॥ ७। विश्वाम से नूह जो वाते किदा गया था कि इसहाक से जो दो से तेरा वश उस समय में देख नहीं पहती थी उन के विषय में किदावेगा साई आपने एकलाते की चढ़ाता था। ईश्वर से चिताया जाके हर गया थीर अपने घराने १९ । क्योंकि उस ने विचार किया कि ईश्वर मृतकी

का याधिकारी हुआ जो विश्वास से दोता है।

८। विश्वास से इवाहीम जब व्रलाया गया तव याज्ञाकारी दीके निकला कि उस स्थान की जाय जिसे बह प्रधिकार के लिये पाने पर था श्रीर मे किधर जाता हू यह न जानक निकल चला॥ ए। विश्वास से वह प्रतिचा के देश में जैसे पराये देश में चिदेशी रहा श्लीर इसदाक श्लीर याकूव के साथ जा उसी प्रतिचा के सभी श्राधिकारी घें तस्वूश्री मे यास किया ॥ १०। क्योंकि वह इस नगर को बाट बोछता या शिसं की नेवं दे जिस का रचनेदारा थीर यनानेदारा ईप्रवर है॥ ११। विक्वास से सार ने भो गर्भ धारण करने की शक्ति पाई ग्राँर वयस के व्यतीत द्दोने पर भी वालक जनी क्यों कि उस ने इस की जिस ने प्रतिचा किई घो विक्वासयाग्य समका॥ १२। इस कारण एक हो जन से जा मृतक सा भी द्यां गया था लाग इतने जन्मे जितने आकाश के तारे है थार जैसे समुद्र के तोर पर का बातू जी र्देश्टर के बचन से रचा गया यहा ला कि जो देखा अग्राणित है। १३। ये सब विश्वास हो में मरे कि उन्दे। ने प्रतिसाखी का फल नही पाया परन्तु उसे गया है ॥ ४ । बिग्रवाम से प्राधिल ने र्ष्यवर के दूर से देखा स्नीर निश्चय कर लिया स्नीर प्रणाम श्रागे कादन में बड़ा बलिदान चढ़ाया थीर उस के किया थार मान लिया कि इस पृथिबी पर कपरी द्वारा उस पर साली दिई गई कि धर्मी जन है क्यो- और परदेशों है ॥ १४ । क्योंकि जो लाग ऐसी वार्त कहते हैं सा प्रगट करते हैं कि देश ठूड़ते है ॥ १५। दिई थ्रीर उसी के द्वारा बट मूर पर भी अब लों और जी वे उस देश की जिस से निकल आप घे बालता है॥ ५। विश्वास से इनाम चठा लिया समरण करते ते। उन्हें लीट चाने का श्रवसर गया कि मृत्यु की न देने थीर नहीं मिला क्योंकि मिलता ॥ १६। पर अब वे श्रीर उत्तम अर्थात् ईश्वर ने उस की उठा लिया था क्योंकि उस पर स्वर्गीय देश पहुचने की चेष्टा करते हैं इस लिये र्इप्रवर चन का ईप्रवर कप्रलाने में उन से लजाता की रहा के लिये जहाज बनाया और उस के द्वारा में से भी उठा सकता है जिन से से उस ने दृष्टान्त

में उसे पाया भी ॥ २०। विश्वास से इसएाक ने याकूव थीर एसी की खानेवाली खाती के विषय में खाशोस दिई ॥ २०। विश्वास से याकूव ने जब वह मरने पर था यूसफ के दें। नें पुत्रों में से एक एक की खाशोस दिई छीर खपनी लाठी के सिरे पर उठा- के प्रयाम किया ॥ २२। विश्वास से यूसफ ने जब वह मरने पर था इसायेल के सन्तानी की यात्रा का चर्चा किया खीर खपनी हां हुयों के विषय में थाना कि ई ॥

२३ । विक्टास से मूसा जव उत्पन्न दुवा तव उस की माता पिता ने उसे तीन मास किया रखा क्यों कि उन्हें। ने देखा कि यासक सुन्दर है श्रीर वे राजा को श्राचा से न हरे ॥ २४ । विश्यास से मूसा जब स्याना हुथा तब फिरकन की बेटी का पुत्र कल्लाने सं मुकर गया ॥ २५ । क्योंकि उस ने पाप का ग्रानित्य सुखभाग भागना नही परन्तु ईश्वर के सागी के सग दु खित होना चुन लिया ॥ २६ । थीर उस ने खीष्ट के कारण निन्दित द्वाना मिसर में की यपात से यहा धन समभा क्योंकि इस की ट्राप्ट प्रतिफल की ग्रीर लगी रही ॥ २७। विश्वास से वह मिसर की छोड़ गया थीर राजा के क्रोध से नही डरा क्योंकि वह जैसा श्रहृश्य यर दृष्टि करता हुश्रा हुठ रहा ॥ २८ । विश्वास से उस ने निस्तार पर्छ को थीर लाहू क्रिस्कने की विधि की माना ऐसा न हा कि पाँहलै। हा का नाश करनेहारा इसायेली लेगो। को कूवे॥ २९। विकास से वे लाल समुद्र के पार जैसे मूखी मूर्गि पर दीकी उत्तरे जिस की पार उतरने का यह करने में मिसरी साग डूब गये॥ ३०। विश्वास से यिरीहा की भीते जब सात दिन घेरी गर्इ घों तव गिर पहीं ॥ ३१। विश्वास से राइव वेश्या यांबश्वासियों के स्ता नष्ट न हुई इस लिये कि भेदिया की कुशल से ग्रह्या किया।

३२। श्रीर मे श्रागे स्था कहू. क्यों कि गिरिंट-योन का श्रीर खाराक श्री श्रमशान का श्रीर यिप्ताइ का श्रीर दाकद श्री श्रमुश्ल का श्रीर मोवध्यहक्ताश्री का वर्शन करने की मुक्ते समय न मिलेगा ॥ ३३। इन्हों ने विश्वास के द्वारा राज्यों की जीत लिया धर्मा का कार्या किया प्रतिचाश्री की प्राप्त किया

सिद्धों के सुंद बन्द किये॥ ३४। श्रारिन की शक्ति निवृत्त किर्दे खड्ग की धार से वच निकले दुर्ध्वलता से वलवन्त किये गये युद्ध में प्रवल दे। गये श्रीर पराया की सेनाक्रा का इटाया॥ ३५। स्तियों ने पुनबत्थान के द्वारा से अपने मृतकों की फिर पाया पर थीर लेगा मार खाते खाते मर गये थीर चहार ग्रहण न किया इस लिये कि थार उत्तम पुनकत्यान की पहुंची ॥ ३६ । टूसरी की ठट्ठी थीर कीड़ी की छां थार भी वंधना की थार वन्दीगृह की परीक्षा हुई॥ ३७। वे पत्थरवाह किये गये वे श्रारे में चीरे गये उन की परीक्षा किई गई वे यह से मारे गये वे कगाल था क्रों भिन्न था दुखी हा भेड़ी की धार वकरिया की दालि श्रोठे हुग इधर उधर फिरते रहे। ३८। श्रीर जगले। या पर्व्वती श्री गुफाश्री में श्री पृणियों के दरारी में भरमते फिरे. ससार उन के येग्रय न था॥ ३९। श्रीर इन सभा ने विकास की द्वारा बुख्यात देको प्रतिचा का फल नदी पाया। ४०। क्योंकि ईंग्यर ने इसारे लिये किसी उत्तम वात की तैयारी किई इस लिये कि वे हमारे विमा सिद्ध न देखें॥

साधिया के ग्रेस वहें मेघ से घरे हुए है हर एक व्याभ को ग्रीर पाप को जो हमें सह हो उलकाता है दूर करके वह दीड़ जो हमारे आगे घरों है धीरज स दीड़ें ॥ २। और विश्वास के कर्ता और पिछ करनेहारे की प्रधास पीश्र की थ्रीर ताकी जिस ने उस आनन्द के लिये जो उस के धारो घरा था क्रुश को सह लिया और लज्जा की तुच्छ जाना थार है ध्वर के सिंदासन के दिहिने हाथ जा वैठा है ॥ ३। उस की सींदासन के दिहिने हाथ जा वैठा है ॥ ३। उस की सींदासन के दिहिने हाथ जा वैठा है ॥ ३। उस की सींदासन के दिहिने हाथ जा वैठा है ॥ ३। उस की सींदासन का दिस्त त्म थक न जावा थार खपने ग्रापने मन का साइस न हो हो ॥

४। श्रव सें तुम्हों ने पाप से सड़ते हुए लेाडू बहाने तक साम्हना नहीं किया है ॥ ५। श्रीर तुम सस सपदेश की मूल गये हा जो तुम से सैसे पुत्री स वात करता है कि हे मेरे पुत्र परमेश्वर की ताहुना का इलको बात मत बान शार बब बह तुके डांटे तव सादस मत होड़ ॥ ६ । क्योंकि परमेण्यर लिसे प्यार करता है उस की ताडना करता है स्रीर हर रक पुत्र की जिसे ग्रदश करता है की है भारता है। 9। बी तुम नाडना सह लेखी ती ईच्छर तुम से र्जिंगे पुत्रों से व्यवदार करता है क्योंकि कीन सा पुत्र है जिस की ताडुना पिता नहीं करता है॥ ६। परन्तु यदि ताहना जिस के भागी सब कोई हुए हैं तुम पर नहीं देाती ती तुम पुत्र नहीं परन्तु व्यभि-चार के मन्तान हो। ए। फिर हमारे देह के पिता भी इमारी ताइना किया करते थे और इम उन का बाटर करते ये ववा इस यहत ब्राधिक करके बात्साबी के पिता के अधीन न होंगे थीर की येंगे ॥ १०। क्योंकि व तो घोडे दिन के लिये जैसे श्रच्का जानते घे तैसे ताइना अरते घे परन्तु यह ती एभारे लाभ के निमित्त करता है इस लिये कि एम उस की पवित्रता के भागी टीव ॥ ११। कोई ताड़ना वर्त-मान समय में श्रानन्द की बात नहीं देख पहली है परन्तु गांक की बात ताभी पीछे बद उन्दे जा उस के द्वारा साधे गये है धर्मा का शांतिदाई फल देती है ॥

१२। इस लिये श्रायल द्वाची की श्रीर निर्द्यल घुटने। की हुठ करे। । १३ । ग्रीर ग्रपने पाछा की लिये सीधे मार्ग बनाया कि जी लगहा है से बह-काया न जाय परन्तु पीर भी चंगा किया जाय॥ १४ । मर्भों के या मिलाप की चेष्टा करा ग्रीर पीयत्रता की जिस विना कीई प्रभु की न देखेगा। १५ । स्रीर देख लेस्रो ऐसा न द्वा कि कोई ईश्यर के अनुग्रह से रहित होय अधवा काई कडवाहट को जह उसे थीर क्रीश देवे थीर उस के द्वारा से बहुत से लेगा अगुह दीवें ॥ १६ । ऐसा न दी कि कोई जन व्यक्तिचारी द्या ग्सा की नाई अपोद्यय द्वीय जिस ने एक छेर के भी जन पर छपने पहि-लै। ठेपन को घेच डाला ॥ ९९ । वर्धों कि तुम जानते दे। कि बच घए मीहे श्राणीस पाने की इच्छा करता भी या तस्र श्रिवाग्य शिना राया ख्योकि ईश्वर भस्म करनेटारी श्रीम है।

यद्यीप उस ने रा रोको उसे दूंठा तीभी पश्चाताप की बगह न पाई।

१८। तुम तो उस पर्छ्यत की पास नहीं आये है। ना कृषा जाता थीर थारा से जल उठा खार न घार मेर्घ थोर ग्रंधकार थोर ग्राधी के पास ॥ १९ । बीर न तुरही के ध्वीन बीर वातों के घव्द के पास जिस के सुननेशारी ने विन्ती किई कि बीर कुछ भी वात इस से न किई जाय ॥ २०। क्योंकि वे उस याचा की नहीं सद सकते ये कि यदि पशु भी पर्व्यंत की कुत्र ती पत्यरबाह किया जायगा ख्रमधा वर्ळी चे वेघा जायगा ॥ २१ । थीर वह दर्शन ऐसा भयंकर घा कि मूसा वे।ला में बहुत भयमान श्री काँपित है ॥ २२। परन्तु तुम सियान पर्व्यंत के पास श्रीर बावते ईच्छर के नगर स्वर्गाय विश्वश्रलीम के पास भागे हो ॥ रेहे । भीर स्वर्शदूतीं की सभा के पान जा नक्ष्मों है और पहिलोठों की मरहली के पास सिन के नाम स्टार्ग में लिखे पुर हैं चौर ईप्रदर के पास तो सभी का विचार करता है थार सिद्ध क्रिये हुए धर्मियो के खात्माखो के पाउ॥ २४। ग्रीर नये नियम के मध्यस्य योशु के पास श्रीर क्रिडकाव के सीष्ट्र के पास का रायित से बच्छी वार्त वासता है।

२४ । देखा बालनेष्टारे से मुंद मत फेरा क्योकि यदि वे लोगा जब पृथिवी पर बाजा देनेहारे से मुंह फेरा तय नहीं यचे ता यहुत प्रधिक करके इस लीग की स्वर्ग से बालनेहार से फिर कार्व ता नही यचैंगे ॥ रेई । उस के शब्द ने तब पृथिबी की हुलाया परन्तु श्रय उस ने प्रतिचा किई है कि फिर म्क द्येर में केंद्रल पृथ्वद्यी की नहीं परन्तु खाकाश की भो डुलाऊँगा॥ २७। यह बात कि फिर एक बेर यही प्रगट करती है कि जा बन्तु हुलाई जाती है से मृजी हुई यक्तुका की नाई यदली जायेगी इस लिये कि जो यस्तु हुलाई नहीं वातीं सा बनी रहे॥ २८। इस कारण हम लोग जो न डोलनेवाला राज्य पाते है अनुग्रह धारक करें जिस के द्वारा इस सन्मान ग्रीर भक्ति सहित ईप्रवर की सेवा उस को प्रसन्नता के योज्य करे॥ २९ । क्योकि हमारा

१३ भानीय प्रेम बना रहे॥ २। खाति चि-सेवा की मत भूल जाखी क्योंकि इस के द्वारा कितना ने घिन जाने स्वर्ग-दतों की पहनई किई है। ३। यधुस्रो की जैसे कि र्जन के समा बधे हुए देति श्रीर दुरियत लोगों की नैसे कि स्नाप भी जारीर में रहते हैं। स्मरण करी ॥ **४ ।** विवाह सभी में खादरवेशय खैर विक्रीना शुचि रहे परन्तु ईश्वर व्यक्तिचारिया ग्रीर परस्त्रीगामिया का विचार करेगा ॥ ५। तुम्हारी रीति व्यवहार काभरहित द्वार्थ स्त्रीर का तुम्हारे पास है उस से यन्तुष्ट रहे। क्योकि उसी ने कहा है मै तुमें कभी नही क्रेडिया थ्रीर न कभी तुके त्यागृगा ॥ ई। यहा ली कि हम काठम वाधके कदते हैं कि परमेश्वर मेरा सहायक है ग्रीर में नहीं हदंगा . मनुष्य मेरा वया करेगा ॥ ९ । स्रपने प्रधानों की जिन्हा ने ईन्टर का वचन तुम से कहा है समरण करो ग्रीर ध्यान से उन की चाल चलन का ग्रन्त देखके उन के धिश्वास के ब्रनुगामी देखोा ॥ ८ । यीशु खीष्ट कल श्रीर याज श्रीर सर्व्वदा स्कसा है। ए। नाना प्रकार की थ्रीर कपरी शिवायी से मत भरमाये जायो। क्योंकि यन्का है कि मन यनुग्रह से दृढ किया जाय खाने की वस्तुकों से नहीं जिन से उन लोगो को जो उन का विधि पर चले कुछ लाभ नहीं हुआ। १०। इमारी एक बेदी है जिस से खाने का प्रधिकार उन लोगों के। नदीं है बात्यू मे की सेवाक रते है। ११। क्योकि जिन पशुक्रों का लाष्ट्र महायाजक पाप के निमित्त पवित्र स्थान मे ले जाता है उन के देह कावनी के वादर जलाये जाते है। १२। इस कारण योशुने भी इस लिये कि लेगो को अपने ही लीहू के द्वारा पवित्र करे फाटक के बाहर दुख भागा । १३। से। इस लाग उस की निन्दा सदसे दुए कावनी के वादर उस सा देख। सामीन॥

पास निकल जावे॥ १४। क्योकि यहा हमारा काई ठहरनेहारा नगर नहीं है परन्तु हम उस शिनेहार नगर को ठूठते हैं॥ १४। इस लिये यीशु के द्वारा इम सदा देश्वर के आगे म्तृति का विलदान अर्थात् उस की नाम का धन्य माननेहारे द्वाठी का फल चकाया करें॥ १६ं। परन्तु भलाई थ्रीर सदायता करने को मत भूल जाग्रा क्योंकि ईस्वर ऐसे वलि-दानों से प्रसन्न दीता है। १९। श्रापने प्रधाना केत माना थीर उन के अधीन दायो क्योंकि व जैसे कि लेखा देंगे तैसे तुम्हारे प्राणी के लिये चैंकी देते ह इस लिये कि वे इस की ग्रानन्द से करे ग्रीर कधर कदरके नही क्योंकि यह तुम्दारे लिये निष्फल है। १८। तमारे लिये प्रार्थना करी व्योक्ति इस भरीसा रखते है कि हमारा खट्या विवेक है थीर रम लोग सभामे ग्राच्की चाल चला चाइते हैं॥ १९। ग्रीर मै यहुत ग्राधिक विन्ती करता हू कि यही करी इस लिये कि मै थीर भी येघ तम्हे फैर दिया जास ॥

२०। ग्रांति का ईग्र्यर जिस ने हमारे प्रभु योशु को जो सनातन नियम का लेक्ट्र लिये हुए भेड़ी का बड़ा गड़ेरिया है मृतकों में से उठाया ॥ २१। तुम्हें हर एक श्राच्छे कम्में में सिद्ध करे कि उस को इच्छा पर चला ग्रीर जो उस को भायता है उसे तुम्हों में योशु खीष्ट के द्वारा उत्पन्न करे जिस का गुणानुवाद सदा सर्व्यदा होर्व . खामोन ॥ २१। ग्रीर हे भाइयों में तुम से विन्तों करता हू उपदेश का बचन सह लेग्रो क्योंकि में ने सक्षेप से तुम्हारे पास लिखा है ॥ २३। यह जाना कि भाई तिमीधिय हूट गया है . जो वह शोध्र खाबे तो उस के सग में तुम्हें देखूंगा॥ २४। श्रापने सब प्रधानों को ग्रीर सब पवित्र लोगों का मस्कार करो इतलिया के जो लोग है उन का तुम से नमस्कार ॥ २१। श्रानुगृह तुम सभी के सग होव। श्रामोन॥

की लोग में का कुछ तंदूर वा चूरदे पर पढ़े ते। वह मी अशंह ठहरे और तोड़ डाला बार क्योंकि वह ष्रमृद्ध है। जाएगा वह तुम्हारे लेखे भी ष्रमृद्ध ठहरे। धर्द । पर सेाता वा<sup>न</sup>तालाव जिस मे जल एकट्टा हो घइ तो शुद्ध ही रहे पर जी कोई इन की लीध की कुर वह अशुट्ट उहरे॥ ३०,। खार यदि इन की लाय में का कुछ किसी प्रकार के बीज पर को बोने की लिये है। पड़े ते। वह बीच गुद्ध रहे ॥ इद । पर यदि बीज पर जल डाला गया है। और पीके लाथ मे का, कुछ उस पर पड़ जार ता धह तुम्हारे लेखे ष्रभृद्ध ठहरे ॥

् ३ ९। फिर जिन पश्यों के खाने की याचा सुम की दिई गई है यदि उन में ने कोई पश मरे ता ना को दे उस की लोघ कूर वह साम ली स्रशुद्ध रदे॥ ४०। श्रीर उस की लोध में से जो कीई कुछ खार से। श्रपने वस्त्र धोर श्रीर संभा लें। श्रमुद्ध रहे थीर को कोई उस की लाघ उठार बह भी व्यपने घस्त्र धीर खीर साम ले। यशुद्ध रहे ॥ ४९ । स्रीर सव प्रकार के पृथियी पर रेगनेहारे घिनौने हैं वे खाए म जारं॥ ४२ । पृथिवी/पर सब रेगनेहारी मे से जितने पेष्ट का चार पार्वी के बल चलते है वा अधिक पांव-धाले होते है उन्हें तुम न खाना क्योंकि से चिनाने है। 8इ। तुम किसी प्रकार के रेगनेहारे जन्तु के द्वारा अपने आप की घिनीना न करना और न उन के द्वारा अपने की अशुद्ध करके अशुद्ध ठइरना॥ 🐯 । क्योंकि में तुम्हारा यरमेश्वर यद्वावा हू इस कारण श्रपने की पंधित्र करके पंचित्र वने रही व्योक्ति मैः पवित्र हू इस लिये तुम किसी प्रकार की रेगनेहारे जन्तु के द्वारा जी पृथियी पर चलता है आपने आप को अग्रुह न करना॥ ४५। क्यों कि ने वड यद्वीवा हूं जो तुम्दें मिस्र देश से इस् जिये ले आया है कि तुम्हारा परमेश्रवर ठद्दरे इस कारबा तुम पवित्र रहे। क्यों कि में पवित्र हु॥ 📭 8६ । प्रशुक्षी प्रक्षियों और शब कलचारी प्राधियों मनुष्य के चाम में सूजन वा पपड़ी वा फूल ही छीर

(प्रसूता के विषय की विधि) १२ फिर् यहावा ने मूसा से कहा, रे। इसारितयों से कई कि जी स्त्रो गार्भियो द्याकर लड्का जने उस का सात दिन की युश्कुता लंगे प्रार्थात् जैसे वह ऋतुमती द्रीकर ब्रामुह रहा करती है वैसे ही वह जनने पर भी ब्रामुह रहें ॥ ३। थोर क्राठवें दिन लड़के का खतना किया जार ॥ ४ । फिर वह स्त्री अपने शुद्ध करनेहारे रुधिर में तितीस दिन रहे भार जव लें। उस के ग्रुह दे। जाने के दिन पूरे न दीं तर्व हों बद्द न तो किसी प्रिवृत्र वस्तु का क्रूप थीर न पवित्रस्थान में प्रवेश करे॥ ५। श्रीर याद्यह लड़की जुनै ती उस की ऋतुमती की सी बगुद्धता चीदद दिन की लगे और फिर क्रियासठ दिन सा अपने ग्रुंड कर्नेटारे. बीधर में रदे॥ ई। खीर जब उस का ग्रुह दी जाने के दिन पूरे दे। तब चादे बद बेटा जना दे। चादे बेटी वह दामवाल के लिये वरस दिन का भेड़ो का बच्चा थार पापवाल के लिये कवूतरी का एक वच्चा वा पिंहुको मिलापवाले तबू के द्वार घर याजक के पास ले जार । २ । तब याज्य चर्च की यदीवा की चाम्बने चकु।को उस को लिये प्रायम्बिक्त करे श्रीर बह अपने काधर के बहन को अगुहता से हूटकर गुंह ठहरेगी। का स्त्री लड़का वा लड़का जने उस की यही व्यवस्था है।। द। श्रीर यांद उस भेड़ व्या वकरी देने की पूजी न हो तो दो पिंडुको वा कवूतरी के दो बच्चे एक ती होमबाल श्रीर दूसरा पापवाल के लिये दे थीर याजक उस के लिये प्रायत्चित्त करे थीर खुड

(कांबु की विधि)

गुद्ध ठहरेगी ॥

१३ फिर यहावा ने मूसा थीर हाइन से कहा, - २ । जब किसी भीर पृथियों पर रक्ष देशनेहारे प्राविषयें के विषय में इस से उस की घाम में कोठ की व्याध्य सा कुछ यही व्यवस्था है, क्षणा कि मुंह अमुंह श्रीर भद्य देख पढ़े ता वह हादन यानक के पास वा उस के श्रमदय सीव्यधारियों से मेद किया जाए।। 🚑 🛴 पुत्र जो याजक है उन में से किसी के पास पृष्टुचाया

## याकूब प्रेरित की पत्री।

१ • याकृत को ईच्छर का कीर प्रभु योशु खोष्ट का दास है बारहो कुतो की हो तितर बितर रश्ते है . प्रानन्द रही ॥

२। हे मेरे भाइया जध सुम नाना प्रकार की परीक्षायों में पड़ी उसे सर्व्य यानन्द समसी ॥ ३। क्योंकि जानते दे। कि तुम्दारे विश्वास के परये जाने से धोरव उत्पन्न दें। सा है ॥ ध । परम्तु धोरज का काम सिंह दोर्घ जिम्ते तुम सिंह थीर पूरे देायो श्रीर किसी घात में तुम्हारी घटी न देंग्य ॥ ५ । परन्तु यदि तुम में से किसी की युद्धि की घटी रोय ती र्श्या में मारी जी सभी की उदारता से देता है बीर उल-प्टना नहीं देता श्रीर उस की दिई जायगी॥ ६। परन्तु विश्वास से मांगे थीर कुछ संदेद न रखे क्योंकि जा सदेद रखता है सा समुद्र की लद्दर के यमान है जो ययार से चलाई जाती थैार हुलाई जाती है ॥ 🖰 । बद्द मनुष्य न समभे कि मै प्रभु से कुछ पारुगा ॥ ६ । दुविता मनुष्य श्रपने स्व मार्गी में चंचल है ॥ ए। दीन भाई अपने कचे पद पर यहाई करे ॥ १०। परन्तु धनवान अपने नीचे पद पर यहाई करता है क्योंकि यह घास के फूल की नाई जाता रहेगा॥ ११। क्योंकि मूर्व्य क्योंही घाम सदित स्वय दीता त्यों घास की मुखाता है और उम का फूल भड़ जाता दै थ्रीर उस के बप की जाभा नष्ट दाती है . वैसे ही धनवान भी खपने पथ घी से सुरक्तायगा॥ १२ । जो मनुष्य परीचा से ख्यिर रहता है से धन्य है ज्योकि वह खरा निकलके जीयन का मुक्तुट पार्वेगा जिस की प्रतिज्ञा प्रमु ने उन्दे जा उस का प्यार करते हैं दिई है। १३। कोर्ड जन परीकित दोने पर यह न कदे कि ईश्दर में मेरी परीका किई जाती है क्योंकि ईंग्वर बुरी

बैसी परीक्षा नहीं करता है ॥ १४। परन्तु हर कोई जब ग्रापनी ही ग्राभिलाया से खीचा श्रीर फुसलाया जाता है तब परीचा से पड़ता है ॥ १५ । फिर श्रामिलाया की जब गर्भ रहता है तब यह कुक्रिया जनती है ग्रीर क्लिया जब समाप्त होती तब मृत्यु को उत्पन्न करती है॥

१६। दे मेरे प्यारे भाइया धाखा मत खास्रा॥ १७। दर एक यन्का दानकर्मा ग्रीर दर एक सिद्ध दान कपर से उतरता है अर्थात् ज्योतियों के पिता से जिस में न ग्रदल घदल न फेर फार की काया है। १८। अपनी ही इच्छा से उस ने हमे सत्यता के वचन के द्वारा उत्पन्न किया इस लिये कि इम उस को सृत्ती हुई वम्तुको के पहिले फल की रेसे दावि॥ १९। से हे मेरे प्यारे भाइया हर एक मनुष्य सुनने के लिये ग्रीघृता करे पर बालने में बिलम्ब करे ही। क्रोध में विलम्ब करे॥ २०। क्योंकि मनुष्य का क्रोध ईश्वर के धर्म की नहीं निवाहता है ॥ २१। इस कारण सब अश्रुहता की बीर वैरभाव की श्रीधिकार्ष की, दूर काकी नम्रता से उस रोपे हुए बचन की ग्रष्टम करी की तुम्हारे प्रामी की बचा सकता है ॥ २२। परन्तु यचन पर् चलनेद्वारे होखो थीर केवल सुननेदार नहीं की अपने की घोखा देखे। ॥ २३ । ध्योंकि यदि कोई खचन का सुनने-ष्टारा है खार उस पर चलनेहारा नहीं ता वह गक मनुष्य के समान है जो ग्रपना स्वाभाविक मुद्द दर्पण मे देखता है ॥ २४ । क्योंकि बह ग्रपने की ज्या ही देखता त्यों चला जाता श्रीर तुरन्त भूल जाता है कि में कैसा था॥ २५ । परन्तु जो जन सिंह व्यवस्था की जी निवधता की है भुक्त भुक्तके देखता है ग्रीर ठंदर जाता है बद जो ऐसा सुननेदारा नहीं कि भूल जाय परन्सु कार्य्य करनेद्वारा है तो घद्दी अपनी वातों से परीजित दोता नहीं श्रीर बद्ध किसी की करिकी में धन्य दोता ॥ २६ । यदि तुम्दों में की ई 1 42

1

बापने मन की भ्रीखा देता है बापने की धर्माचारी समभता है तो इस का धर्माचार ध्यर्थ है॥ २०। र्वश्रवर पिता को यदां शुद्ध और निर्मल धर्माश्रार यद दे अर्थात् माता पितादीन लड्कों के ग्रीर विधयाकी के क्रेंग में उन की सुध लेना कीर अपने तर्द ससार से निकालक रक्षना॥

हें मेरे भाइया हमारे तेनामय प्रभु यीशु खीष्ट के विष्वास में पच्यात मत कले थीर भड़कीला बस्त्र पटिने दुर सुम्दारी सभा

को अपनी कीभ पर बाग नष्टी लगाता है परन्तु। नर्राष्टंशा मत कर . यो की हु परस्त्रीगमन न करे परन्तु नर्राष्ट्रसा करे ते। व्यवस्था का व्यपराधी दे। चुका ॥ १२ । तुम रेसे ब्राला ग्रीर रेसा काम करी नैसा तुम की चारिये जिन का विचार निर्वधता की व्यवस्था के द्वारा किया जायगा ॥ १३ । वर्षेकि जिस ने दया न किई उस का विशार विना दया के किया जायगा श्रीर दया न्याय पर जयजयकार करती है।

१४। दे मेरे भादया यदि कोई कदे मुक्ते विकास है पर कर्मा उस से नहीं देखि तो क्या लाभ है. किया करें।। १। कोंकि यदि एक पुरुष सेाने की व्या उस विश्वास से उस का श्रास्त्र है। १४। यदि कोई भाई बहिन नंती है। श्रीर उन्हें में आर्थ और एक कागाल मनुष्य भी मैला बस्त्र प्रतिदिन के भी चन की घटी देश ॥ १६ । सीर तुम परिने हुए आवे॥ ३। ग्रीर सुम वस भडकीला में से कीई उन से कहे कुशल से जायी तुम्दे जाहा बस्त्र पहिने दुर पर दृष्टि करके उस से करो स्नाम न लगे तुम तृम रही परन्तु तुम जी यन्तु देह के यहां अच्छी रीति से बैंडिये थीर उस कागल से लिये अवज्य हैं से उन की न देखी ती क्या लाभ कदी तु वदां खडा रह अथवा यहां मेरे पांची की हैं॥ १९। वैसेही विकास भी ले। वर्म सदित न र्पीर्की की नीचे बैठ ॥ ४ । ती क्या तुम ने अपने मन देखे ती आप दी मृतक है ॥ १८ । बरन कीई में भेद न माना थै।र कुधिचार से न्याय करनेदारे न कहेगा तुक्ते विश्वाम है थीर मुक्त से कर्म हाते दें दुर ॥ ५ । दे मेरे प्यारे भाष्ट्रिया सुना बचा केंब्डर ने तू अपने कर्म विना प्रापना विवयास मुक्ते दिखा इस जात के कागालें की नहीं चुना है कि विक्वास थीर में अपना विक्वास अपने कमीं से हमें में धनी और उस राज्य की अधिकारी देखि जिस दिखाकाा ॥ १९। तू विश्वास करता दे कि एक की प्रतिज्ञा उस ने उन्दे जी उस की प्यार करते हैं ईक्टर है . तू श्रच्छा करता है . भूत भी विकास दिई है ॥ ६। यरम्तु तुम ने उस कमाल का अप- करते थीर घरधराते है ॥ २०। यर है निर्मुहि मनुष्य मान किया . वया धनी लोग सुम्हें नही पेरते ये श्रीर वया तू जानने चाहता है कि कर्म विना विक्वास क्या बेही तुम्हें विचार खासनों के सामे नहीं खींचते मृतक है ॥ २१। यह इमारा पिता इब्राहीम अब हैं॥ 9। जिस नाम से तुम पुकारे जाते ही वया उस ने अपने पुत्र इसहाक की बेदी पर चठाया वे उस उत्तम नाम की निन्दा नही करते है ॥ 🕒 । कर्मी से धर्मी न उद्दरा ॥ २२ । तू देखता है कि को तुम धर्म्मपुस्तक के इस अचन के अनुसार कि विक्वास उस के कर्मी के साथ कार्थ करता गा तू अपने पहोसी क्षा जपने समान प्रेम कर सचमुच और कर्मी से विश्वास सिंह किया गया। २३। राजव्यवस्था पूरी करते हो तो अच्छा करते हो ॥ श्रीर धर्मपुस्तक का यह वचन कि इवाहीम ने ईश्वर ए। परन्तु जो तुम पद्मपात करते हो तो पापकर्मी का विक्यार किया ग्रीर यह उस के लिये धर्म जिना कारते हो श्रीत ब्यावस्था से अधराधी ठहराये जाते गाया पूरा हुआ श्रीर वह ईंग्जर का मित्र कहलाया। द्या॥ १० । अयोगिक जो की ई सारी व्यवस्था की रिष्ठ । से तुम देखते हैं। कि मनुष्य केवल विश्वास पालन के पर एक यात में चूकी वह सब बातों के से नहीं परन्तु कर्मी से भी धर्मी ठहराया जाता दयह की भाग्य है। चुका ॥ ११। क्योंकि जिस ने है। २५। वैसेही राह्य बेक्या भी जब उस ने दूती फहा परस्त्रीग्रमन मत कर उसे ने यह भी कहा कि पहुनई किई भ्रोर उन्हें दूसरे मार्ग से विदा किया

क्या कर्म्मी से धर्मी न ठररी ॥ २६ । क्योंकि सैसा देर खास्सा विना मृतक है वैमा विज्ञास भी कर्म विना मृतक है ॥

३. हो मेरे भाइया बहुतेरे उपदेशक मत बना क्योंकि जानते हो कि इम याधिक दरह पायोगे ॥ र । क्योंकि इम सय यहत बार चुकते है . यदि कोई बचन मे नहीं चुकता है ता बरी सिंह मनुष्य है जो सारे देह पर भी खाग लगाने का सामर्थ्य रखता है ॥ ३ । देखा घाड़ां के मुंट में एम लगाम देते है इस लिये कि वे हमे माने थीर इम उन का सारा देह फेरते हैं। ४। देखा जहाल भी जी इतने यहे है श्रीर प्रवह वयारों से उहाये जाते दे यद्वत होटी पतवार से जिधर करीं मांभी का मन चाहता है। उधर फेरे जाते है। ५। यैसेही जीभ भी छाटा ग्रा है थार यही गलफटाकी करती है. देखा चाही यात्रा कितने बड़े बन की फ़्कती है। ६। बार यह अधर्म का लाक अर्थात् जीभ एक ग्राग है . इमारे ग्राग में जीभ है जी सारे देह का कलकी करनेटारी थैार भवच्य मे बाग लगाने-द्वारी ठरूरती है और उस में आग सगानेदारा नरक ष्टे॥ ९। क्योक्ति यनपशुर्थी थे। पहियों थै।र रीजने-द्वारे जन्तुकी की जलवरी की भी दर एक जाति मनुष्य जाति के बश में किई जाती है श्रीर किई बार्स्ट है। 🗷। परन्त जीभ की मनुद्यों में से कीर्स्ट वज में नहीं कर सकता है . वह निरंक्ष्य दुष्ट है यद मार्थ विष से भरी है। ए। उस से इम ईग्वर पिता का धन्यवाद करते है पीर उसी से मनुष्यी को जो ईश्टर के समान धने है साप देते है॥ १०। मक ही मुख से धन्यवाद थे। साप दोनी निकलते है. हे मेरे माइया इन वाता का ग्या दाना उचित नहीं है। ११। क्या साते के एक ही सुद ने मीठा क्रीर तीता दोनें बहते है। १२ । क्या ग्रुलर के यृव में मेरे भाइया जलपाई के फल ग्रायवा दाख की लता में ग़लर के फल लग मकते हैं. वैसे ही किसी साते से खारा थार मीठा दोना प्रकार का जल नहीं निकल सकता है॥

१३। तुम्हों में ज्ञानवान थार व्यक्तनेहार कीन है.

सा थापनी खट्छी चाल चलन से ज्ञान की नम्रता
सहित अपने कार्य्य दिखावी॥ १४। परन्तु की तुम
अपने अपने सन में कड़ियों हाई थार थेर रखते ही
तो सञ्चाई के विषद्ध धमण्ड मत करी ग्रीर कूठ मत
वाला॥ १४। यह ज्ञान कपर से उतरता नहीं परन्तु
संसारिक ग्रीर शारीरिक ग्रीर शैतानी है॥ १६।
क्षोंकि लहां डाइ ग्रीर वैर है तहां ख्रेखडा ग्रीर हर
एक द्या कर्मा होता है॥ १९। परन्तु की ज्ञान
कपर से हैं सो पहिले ती पांचत्र है फिर मिलनसार
मृदुभाव ग्रीर कीमल ग्रीर दया से ग्रीर ग्रहें॥ १८।
भारपूर्ण पक्षपत रहित ग्रीर निकाय है॥ १८।
भार धर्म का फल मेल करवैयों से मिलाप में द्याया
जाता है॥

8. तुम्हीं में लडाई माडे करां से राते . ज्या यहां से नहीं आर्थात् तुम्हारे मुखाभिलापा से जी तुम्हारे श्रंगी में लडते हैं॥ २। तुम लालसा रखते हा ग्रार तुम्हे मिलता नहीं तुम नरिद्या ग्रीर डाइ करते ही भीर प्राप्त नहीं कर मकते तुम भगदा थ्रीर लढाई करते देा परन्तु तुम्हें मिलता नहीं इस लिये कि तुम नही मांगते हो। ३ । तुम मांगते देा थ्रीर पाते नहीं इस लिये कि युरी रीति से मांगते हा जिस्ते ग्रपने सुखविसास में उड़ा देखे। ॥ ४। है व्यक्तिचारिया खाँर व्यक्ति-चारिकियो वया तुम नही जानते दी कि ससार की मित्रता ईश्वर की शत्रुता है. से जो कीई ससार का मित्र हुम्रा चाहता है वह ईश्वर का ग्रन् ठहरता है।। ४। अथवा वया तुम समभते हो कि धर्म-पुस्तक वृषा कछता है . चया वह स्नास्मा जी इसी में बसा है यहां लें। स्त्रेष्ट करता है कि डाह भी करे ॥ ई । व्यस्न वद व्यधिक व्यनुग्रद देता है इस कारण कप्ता है ईच्छर श्रीभमानियों में विरोध करता है परन्तु दोने। पर खनुग्रह करता है॥ ९। इस लिये ईश्वर के अधीन हाखी . शैतान का सास्टना करें। तो वह तुम से मारोगा ॥ 🖺 । ईक्टर के निकट श्रास्त्रो तो वह तुम्दारे निकट स्रावेगा . हे पापिये।

श्रीर रोखी . तुम्दारी इंसी श्रीक दी जाय श्रीर तुम्हारा यानन्द चंदाची बने॥ १०। प्रमुके चन्तुःख दीन बना ता यह तुम्हें करे करेगा॥

११। दे भाइया एक दूसरे घर खपधाद मत लगाओं . जो भाई पर अपवाद लगाता थार अपने भाई का बिचार करता है सा व्यवस्था पर प्रपद्माद लगाता थ्रीर व्यवस्था का विचार करता है . परन्तु जी तू व्यवस्था का विचार करता है ती तू व्यवस्था पर चलनेद्वारा नहीं परन्तु विचारकर्ता है ॥ १२। रक व्यवस्थाकारक थीर विचारकर्ता है अर्थात् वही जिसे बचाने थ्रीर नाश करने का सामर्थ्य है. तू कीन दे जा दूसरे का विचार करता है।

वा कल इम उस नगर में जायेंगे स्नार घटा एक खरस वितावंगी श्रीर लेन देन कर कमावंगी ॥ १४। पर तुम तो कल की बात नहीं जानते ही क्यों कि तुम्हारा जीवन कैसा है . वह भाफ है जा चोही बेर दिखाई देती है फिर लाय दा जाती है ॥ १५। इस के बदले तुम्हें यह कहना था कि प्रभु चाहे ती श्राव तुम श्रापनी गलफटाकियां पर बड़ाई करते दीवि जिस्ते तुम दंड के ये। य न ठदरे।। मा ऐसी ऐसी खडाई सब खुरी है॥ १९। से पाप दोता है॥

स्रापने राध शह करें। स्थार हे दुचित्ते सोगो स्रापने परमेश्वर के कानों में परुषी है ॥ ५ । तुम पृचित्री मन पवित्र करें। । ए । दुःस्ती द्वास्त्रो सीर श्रोक करें। पर मुख में सीर विसास में रदे तुम ने सैसे वध के दिन ही में खपने मन की चन्तुष्ट किया है॥ ई। तुम ने धर्मी को दोषी ठइराके मार डाला है . यह तुम्हारा साम्दना नहीं करता है॥

 भा से भाइया प्रभु के आने लें धीरत धरा . देखा गृदस्य पृष्यियी के यदुम्स्य फल की याट जोदता है श्रीर जय लों वह पहिली श्रीर पिछली वर्षा न पार्व तव लों उस के लिये घोरज घरता है। ८ । तुम भी धीरज धरा श्रपने मन की स्थिर करी क्यों कि प्रभुका खाना निकट है। ए। दे भाइया रक दूसरे के विनद्व मत कुडकुड़ाखी डस सिये कि दोषों न ठररो . देया विचारकर्ता द्वार के आग खडा है॥ १०। हे मेरे भारया मिक्यह्ताकी की १३ । अर्ब आयो तुम को अन्तते हो कि याल जिन्हों ने प्रभुं के नाम से वाते किई दुखभाग ग्रीर धीरज का नमूना समक्त लेखी ॥ ११ । देखी जा स्थिर रक्तो है उन्हें इस धन्य ऋक्ते हैं. तुस ने रेपूव की स्थिरता की भुनी है और प्रभु का स्रन देखा है कि प्रमु यदुत करुगामय ग्रीर दर्गायक है। १२। परन्तु सब से पहिले हे मेरे भाइया किरिया मत खाश्रों न स्वर्ग की न धरती की न श्रीर कोई दम कीर्यंगे थे।र यह अथवा वह करेंगे ॥ १६। पर किरिया परन्तु तुम्हारा हा हा देखि थे।र नहीं नहीं

१३। वर्षा तुम्हामें कोई दुख पाता है. ते। की भला करने जानता है थीर करता नहीं उस की प्रार्थना करे. ज्या कोई होर्यत है. तो भजन गाये॥ १४। वया तुम्दों में कोई रोगी है. तो महली के प्राचीना को अपने पास युलाव श्रीर वे प्रभुको नाम प्रश्नानेवाले क्रेशों के लिये विह्ना १५। श्रीर विश्वास की प्रार्थना रोगी के। वचावेगी चिह्ना रीख्रो ॥ २ । शुम्हारा धन सड गया है थ्रीर श्रीर प्रभु उस की चठावेगा थ्रीर के उस ने पाप भी तुम्हारे बस्त्रो की की की है साथ है। ३। तुम्हारे किये हैं। ते। उस की बमा कि ई जायगी ॥ १६। एक मोने श्रीर क्ये से काई लग गई है थीर उन की काई दूसरे के खागे खपने खपने खपराधीं की मान लेखा सुम्ही पर साक्षी द्यागी श्रीर स्नाम की नाई तुम्हारा श्रीर एक दूसरे के लिये प्रार्थना करी जिस्ते चमे द्वा मांस खायगी . तुम ने पिकले दिनों में धन बटोरा जाको . धम्मी जन की प्रार्थना कार्यकारी देखे है। ४। देखे। जिन वनिहारी ने तुम्हारे खेती की बहुत सफल हाती है। ९७। रिलयाह हमारे समान लवनी किर्दे उन की व्यनि जी सुम ने ठा लिई है दुख सुख भागी मनुष्य था थार प्रार्थना में उस ने पुकारती है श्रीर लवनेहारों की दोष्टाई सेनाओं के प्रार्थना किई कि मेह न बरसे श्रीर सूमि पर सार्छ श्रपना फल उपनाया ॥

१९ । दे भाइया जा तुम्ही में कार्ड सञ्चार्ड से भर- विद्युत पापी का ठायेगा ॥

तीन व्यस मेंह न व्यसा ॥ १८। ईवार उस ने फिर | माया जाय कीर कीई उस की फेर लेवे ॥ २०। ती जान प्रार्थना किई ते। स्राकाण ने वर्षा दिई स्त्रीर भूमि ने जाय कि जो जन पापी की उस के मार्ग के भ्रमण से फीर लेखे से। एक प्राय की मृत्यु से वचावेगा थीर

### पितर प्रेरित की पहिली पत्री।

१ पितर जा योग्र खीष्ट का प्रोरत है पन्त ग्रार गलातिया ग्रीर कप-दोकिया थ्रीर खाशिया थ्रीर विघ्निया देशों मे कितरे दुर परदेशियों का ॥ २। को ईश्वर पिता के भविष्यत ज्ञान के श्रनुसार आत्मा की पवित्रता के द्वारा व्याज्ञायालन थार योग् स्त्रीष्ट के लाहू के किस-काव के लिये चुने हुए है . तुम्दे बहुत बहुत अनुग्रद थीर शाति मिले॥

३। इसारे प्रभु योशु खोष्ट्र के पिता ईक्टर का धन्यवाद द्वाय जिस ने ऋपनी बड़ो दया के अनुसार इमों के। नया जन्म दिया कि इम यीशू कीष्ट के मृतकों में से जी उठने के द्वारा जीवती बाशा मिले॥ 🞖 । ख्रीर यह अधिकार मिले जा अयिनाशी क्षीर निर्मल ब्रीर ब्रजर है ब्रीर स्वर्ग में तुम्हारे लिये रखा हुला है॥ ५। जिन की रक्षा ईश्वर की शक्ति से विश्वास के द्वारा किई जाती है जिम्ते तुम वह त्राण जा पिकुले समय में प्रग्रह किये जाने की तैयार है प्राप्त करे।॥

६। इस से तुम आहलादित दोते हो पर श्रव घोडी वेर ले। यदि श्रावश्यक है तो नाना प्रकार की परीक्षार्क्यों से उदास दुर देग ॥ ९ । इस लिये कि तुम्हारे विश्वास की परीचा साने से जा नाशमान है पर श्राप्ता में परखा जाता है श्रांत बहुमूल्य होको योश खोष्ट के प्रगट होने पर प्रश्नमा श्रीर श्रादर श्रीर महिमा का देत पाई जाय ॥ 🗀 । उस योश की तुम

विन देखे प्यार करते है। श्रीर उस पर यदापि उसे श्रव नही देखते हो तीभी विश्वास करके श्रकण्य थार महिमा स्युक्त स्नानन्द से स्नाहलादित होते हो। ए। श्रीर अपने विश्वास का श्रन्त अर्थात् अपने अपने ग्रात्माका त्राय पाते है। ॥

१०। उस त्राम के विषय में भविष्यद्वक्ताग्रों ने जिन्दों ने इस ग्रनुग्रह के विषय में जा तुम पर किया जाता है भविष्यद्वाणी कही बहुत ठूंढ़ा श्रीर खोज विचार किया॥ ९१। वे ढूंढ़ संघे कि स्त्रीष्ट का थात्मा जा इम में रहता है जब वह खीष्ट्र के दु खी पर श्रीर उन के पीके की महिमा पर श्रागे से साक्षी देता 🕆 तब कीन थ्रार कैंचा समय वताता है ॥ १२। थै।र उन पर प्रगट किया गया कि वे अपने लिये नही परन्तु इमारे लिये इन वाता की सेवकाई करते षे जिन्हे जिन लोगो ने स्वर्ग से भेजे हुए पवित्र श्रात्मा के द्वारा सुम्दे सुसमाचार सुनाया उन्हा ने षाभी तुम से कह दिया है थ्रीर इन वातों का स्वर्ग-दूत सुक्र सुक्रको देखने की इच्छा रखते है।

१३। इस कारण अपने अपने मन की माना कमर बांधके सचेत रहा छार जा अनुग्रह योश खीष्ट को प्रगट दोने पर तुम्दी मिलनेवाला है उस की पूरी याणा रखा ॥ १४। याचाकारी लागा की नाई अपनी अज्ञानता में की अगली अभिलायाओं की रोति पर मत चला करे। ॥ १५ । परन्तु उरु परम-पवित्र के समान जिस ने तुम की बुलाया तुम भी कि लिखा है पवित्र होस्रो क्योंकि में पवित्र हु॥ १९। ग्रीर जा तुम उसे का विना पत्तपात दर एक के कर्म के अनुसार विचार करने दारा है पिता करके पुकारते है। तो अपने परदेशी दीने का समय भय से वितास्रो ॥ १८ । क्योंकि जानते दे। कि तुम ने पितरों को ठदराई दुई अपनो व्यर्थ चाल चलन मे को च्हार पाया से नाशमान बस्तुको के क्रर्थात् रूपे श्रयवा साने के द्वारा नहीं॥ १९। परन्तु निकलक थ्रार निष्वाट मेम्रं सरोखे खीष्ट के बहुमूल्य लाहू के द्वारा से पाया ॥ २०। जी जगत की उत्पत्ति की क्षामे से ठहराया गया या परन्तु पिक्रले समय पर तुम्हारे कारण प्रगट किया गया ॥ २१। जो उस की द्वारा से ईक्कर पर विकास करते दें। जिस ने उसे मतका में से सठाया श्रीर उस की महिमा दिई यहा ला कि तुम्हारा विश्वास ग्रीर भरीसा ईश्वर पर है।

२२। तुम ने निस्कपट मात्रीय प्रेम के निमित्त का अपने अपने दृदय की सत्य के खाद्वाकारी देने में यात्मा के द्वारा पवित्र किया है तो शुद्ध मन से एक दूसरे से अस्तिशय प्रेम करे।॥ २३। क्योकि तुम ने नाशमान नहीं परन्तु स्रविनाकी बोज से ईव्छर के जावते थीर सदा लों ठहरनेहारे वचन के द्वारा नया जन्म पाया है॥ २४। क्योंकि हर एक प्राची घास का नाई थार मनुष्य का सारा विभव घास की फूल की नाई है।। २४। घास सूख जाता है खार उस का फूल कड जाता है परन्तु प्रभु का वचन सदा ला ठहरता है श्रीर यही घवन है जा सुसमाचार में तुम्दे सुनाया गया ॥

र• इस लिये सब वैरभाव शार सब इस श्रीर समस्त प्रकार का कपट श्रीर डाइ ग्रीर दुर्वचन दूर करके ॥ २। नये अन्मे वालको आ नाई वचन के निराले दूध की लालसा करों के उस के द्वारा तुम बढ़ जावा॥ ३। कि तुम ने ता चोख लिया है कि प्रभु कृपाल है॥

१। उस के पास अर्थात् उस जोवते पत्थर के

श्राप सारी चाल चलन में पांचित्र बना ॥ १६ । क्यों- , पास जो मनुष्या से तो निक्रम्मा जाना गया है परन्तु र्देश्वर के यांगे चुना हुया थीर वहुमूस्य है स्राके॥ Y । तुम भी आप जीवते पत्यरी की नाई खात्मिक घर बीर याजकों का पवित्र समाज वनते जाते है। जिस्तें यात्मिक व्यक्तिदानीं की जी यीशु खीष्ट की द्वारा ईश्वर की भावते है चढ़ावा ॥ ६। इस कारण धर्म्मपुन्तक में भी मिलता है कि देखा में चियान में कान के सिरे का चुना हुआ कीर बहुम्ल्य पत्थर रखता हू और जा उस पर विश्वास करे सा किसी रीति से लिक्जित न देशा॥ ९। से यद बहुमूल्यता तुम्हारे ही लेखे है जा विश्वाम करते हा परन्तु जा निधी मानते हैं उन्हें बही पत्थर जिसे प्रबद्धी ने निकम्मा जाना कीने का छिरा श्रीर ठेंस का पत्थर थ्रीर ठोकर को चटान हुआ। है ॥ 🕒 । कि छेती वचन को न मानके ठीकर साते है श्रीर इस के लिये वे ठहराये भी गये॥ 🕈। परन्तु तुम लाग चुना हुया वश यीर राजपटधारी याजकी का समाज श्रीर पवित्र लोग श्रीर निज प्रजा दे। इस लिये कि जिस ने तुम्हें अधकार में से अपनी सद्भुत क्षीति में युलाया उस के गुरा तुम प्रचार करें। १०। जो क्षामें प्रजान घे परन्तु क्षभी ईण्टर की प्रजा है। जिन पर दया नहीं किई गई **घी परन्तु अभी दया** किई गई है।

> ११। दे प्यारी में बिन्ती करता हूं विदेशियों कीर कर्पारेयो की नाई ग्रारीरिक प्रभिलाया से जा प्रात्मा के विरुद्ध लड़ते है परे रहा। १२ । ग्रन्थदेशियो से तुम्हारी चाल चलन भलो है। व इस लिये कि जिस वात मे वे तुम पर जैसे कुर्कार्मिया पर श्रपवाद लगाते है उसी में बे तुम्हारे भले कार्मी की देखके जिस दिन क्रेंग्रवर दृष्टि करे उस दिन उन कर्मी के कारण उस का गुरुानुबाद करे॥ १३। प्रमु के कारत मनुष्यों के ठरराये हुए हर एक पद के अधीन दीखी। १४ । चाद्दे राजा द्वा तो उसे प्रधान जानको साद्दे ब्रध्यक्ष लोग दीं तो यह जानको कि वे उस के द्वारा कुकार्मियों के दख्ड के लिये परन्तु सुकार्मिया को प्रश्या के लिये भेजे जाते हैं दोनों क ग्राधीन होग्री ॥ ९५ । क्योंकि ईश्वर की इच्छा यूंडी है कि तुम

क्षकर्म करने से निर्युद्धि मनुष्या की श्रज्ञानता की निकतर करे। ॥ १६ । निर्वन्धी की नाई चला पर जैसे श्रपनी निर्वन्धता से वुराई की श्राड़ करते हुए घैसे नहीं परन्तु ईप्रवर के दासां की नाई चला॥ १७। सभी का श्रादर करे। भाइयों की प्यार करे। र्देश्वर से हरा राजा का खादर करा ॥

१८। हे सेवको समस्त भय सहित स्वामियों के श्रधीन रहा केवल मला थैर मृदुभावां के नही परन्तु क्उंटिला के भी ॥ १९। व्योक्ति यदि कोई अन्याय से दु.ख चठाता हुआ ईश्वर की इच्छा के विवेक के कारख शाक सह लेता है ता यह प्रशंसा के याज्य है। २०। क्योंकि यदि खपराध करने से तुम घूसे साधा श्रीर धीरज धरा ता कीन सा यश है परन्तु यांद सुक्रमा करने से तुम दु ख उठावा स्रार धीरक धरो तो यह ईश्वर के आगे प्रश्चा के याग्य है। २१। तुम इसी को लिये बुलाये भी गये क्योंकि स्त्रीष्ट ने भी इमारे लिये दु ख भागा थार इमारे लिये नमूना कोड़ गया कि तुम उस की लीक पर हा लेखा। २२। उस ने पाप नहीं किया बीर न उस के मुद्द मे कल पाया गया ॥ २३ । वद निन्दित होको उस की घदले निन्दा न करता या श्रीर दु.ख उठाके धमकी न देता या परन्तु का धर्मा से विचार करनेहारा है उसी के दाय अपने का सेंपता था॥ २४। उस ने श्राप इमारे पाषा का श्रपने देह में काठ पर उठा लिया जिस्ते इम लाग पाया के लिये भर करके धर्मी के लिये जीवे कार उसी के सार खाने से तुम चंगी किये गये ॥ २५ । ध्योकि तुम भटकी दुई भेडी की नाई चे पर श्रव श्रपने प्रांगी के गड़ेरिये था रख-वाले के पास फिर ब्राये हो॥-

पूर्व से ही है स्त्रिया अपने अपने स्वामी १३। श्रीर जो तुम भले के अनुगामी द्वीपी ती के अधीन रहा इस लिये कि यदि तुम्हारी बुराई करनेहारा कीन द्वीगा ॥ १४। परन्तु कोई कोई वचन की न मार्न-तीमी वचन विना श्रयनी श्रयनी स्त्री की चाल चलन के द्वारा ॥ २ । तुम्हारी भय संहित पवित्र चाल चलन देखके प्राप्त

बाहरी सिगार न देवि ॥ ४ । परन्तु दृदय का गुप्त मनुष्यत्व उस नम् थार शान्त भारमा के श्रविनाशी ब्राभूषण सहित को ईक्टर के ब्रागे वहुमूल्य है तुम्हारा सिगार दे।वे ॥ ५ । क्योंकि ऐसे ही पवित्र स्त्रियां भी जो ईश्वर पर भरीसा रखती घीं श्रामे श्रापना सिंगार करती थी कि वे श्रापने श्रापने स्त्रामी के अधीन रहती थी॥ ई। बैसे सार ने इब्राहीम की याचा मानी थ्रीर उसे प्रमु कहती थी जिस की तुम लाग जा युक्तर्म करे। ख्रीर किसी प्रकार की घवराइट से न हरी ता बेटियां हुई हा॥ ७। बैसे ही हे पुनवा जान की रीति से स्त्री के स्मा लैसे ग्रपने में निर्वल पात्र के सग वास करा थार सव कि वे भी जीवन के अनुग्रह की स्गी अधिकारिंगियां दे तो उन का आदर करी जिस्ते तुम्हारी प्रार्थनायी की रोक न दीय॥

८। श्रन्त में यह कि तुम सव एक मन ग्रीर परदुख के वूमनेद्वारे श्रीर भाइयों के प्रेमी श्रीर कच्यामय थार दितकारी द्वाया ॥ ए। श्रीर वुराई के वदले वुराई अथवा निन्दा के वदले निन्दा मत करे। परन्तु इस के विपरीत स्नार्शास देखी क्योंकि जानते दे। कि तुम इसी के लिये बुलाये गये जिस्ती प्राशीस के प्रधिकारी देखी ॥ १०। क्योंकि **दे**। जीवन की प्रीति रखने थीर अच्छे दिन देखने चाई से। अपनी जीम की। बुराई से श्रीर अपने दें िं की। क्ल की वाते करने से रीके ॥ ११। यह व्रुराई से फिर नाधे थैं।र भलाई करे वह मिलाप की चाई थीर उस की चेष्टा करे॥ १२। क्योकि परमेश्वर के नेत्र धर्मियों की श्रीर श्रीर उस की कान उन की प्रार्थना की ग्रीर लगे है परन्तु परमेश्वर क्कार्म करनेहारा से विमुख है॥

जा तुम धर्म्म के कारण दु.ख चठावा भी ता धन्य हो पर उन को भय से भयमान मत है। स्नीर न घवरायो ॥ १५ । परन्तु परमेश्वर ईश्वर को अपने किये जावे ॥ ३ । तुम्दारा सिगार वाल गूथने का अपने मन में पवित्र माना . श्रीर जी कीई तुम से श्रीर सोना पहरने का अध्यवा बस्त्र पहिनने का चस आया के विषय में की तुम में है कुछ वात वैसे क्रकार्सियों पर अपयाद लगाव उसी में लॉक्जत होति ॥ १९ । बगोकि यदि ईक्टर की इच्छा य दाय तो मुकर्म करते हुए दुख उठाना कुकर्म करते इग द् ख चठाने से खळा है।।

१८। क्योंकि स्त्रीष्ट्र ने भी प्रार्थात् यधिर्मिया के लिये धर्मी ने क्क बेर पापी के कारण दुः य उठाया जिस्से इसे ईश्वर के पास पहुंचावे कि वह शरीर में तो घात किया गया परन्तु यातमा में जिलाया गया ॥ १९ । उसी में उस ने बन्दीगृष्ट में के श्वात्माओं का भी जाके उपदेश दिया ॥ २०। जिन्हां ने प्राले समय में न माना जिस समय ईप्रधर का धीरज नूह के दिना में जब ला जहाज घनता था जिस में घोडे अर्थात् आठ प्रामी जल के द्वारा वच गये तब लें। बाट ने। इस हुप्रान्त का आश्य वर्षातसमा जा शरीर के मैल का दर करना नदीं परन्तु ईंग्छर के पास ग्रुह मन का व्यागीकार है प्रभी हमा का भी बीधु खीष्ट के जी जाके ईक्टर के दिन दाय रहता है और दूतगण था पराक्रम सदा सर्व्यदा रहता है . स्नामीन ॥ श्रीर याधिकारी थीर पराक्रमी उस की ग्राधीन किये राये हैं ॥

विस ने मरीर से दुःखं उठाया है वह पाप से रोका गया है तुम भी उसी मनसा का हृषियार बांधा ॥

पूछे उस की नमता थार भए संदित उत्तर देने की वदुत हुआ है ॥ 🞖 । इस से घे लीता जय सुम उन यदा तैयार रहा ॥ १ई। ग्रीर शुद्ध मन रखा इस के सम लुवपन के उसी श्रत्याचार मे नहीं दी इसे तिये कि जो लांग तुम्हारी खीष्टानुसारी प्रव्ही चाल है। तब प्रवंभा मानते श्रीर निन्दा करते है । चलन की निन्दा करें की जिस खात में तुम पर प्। पर छ उस की जी जीवती श्री मृतकी का धिचार करने का तैयार है लेखा देशे ॥ ई । क्योंकि इसी के लिये मृतकों की भी भुसमाचार सुनाया गया कि ग्ररीर में तो मतुष्यों के श्रतुसार उन का विचार किया जाय परन्तु ग्रात्मा में वे ईश्वर के श्रनुमार जीवे॥

9। परन्तु सब बातीं का ग्रंत निकट ग्राया है दस रिाये मुचुद्धि देशके प्रार्थना के लिये सचेत रही। ८। श्रीर मब में अधिक करके एक दूसरे में अति-णय प्रेम रखा ववांकि प्रेम वहुत पापें की कांपेगा H ए। विना कुड़कुडाये गय दूसरे की स्रोतिश्विमेया किया करो ॥ १०। ईसे डीसे एर एक ने घरटान माया है वैसे ईंग्व्देर के नाना प्रकार के श्रनुग्रद के भसे भंडारियों की नाई एक दूसरे के सिय उसी वरदान की सेवकाई करो। १९। यदि के ई वात करें तो ईंग्वर की वाणियों की नाई वात करें यदि कोर्ड मैवकार्ड करे ते। जैसे उस शक्ति से जो ईश्वर देता है करे जिम्हें सब बाता में ईच्छर की मिलमा चठने क द्वारा बचाता है ॥ २२। जो स्वर्ग पर पीशु खीष्ट के द्वारा पगट किई लाव जिस की सहिमा

१२। हे प्यारी की क्वलन तुम्हारे बीच में तुम्हारी परीचा को लिये होता है उस से असंभा मत करे। बैमं कि कोई अचमें की बात तुम पर बीतती है। ॥ 8. सी जय कि खीष्ट ने हमारे लिये शरीर १३। परन्तु जितने तुम खीष्ट के दु खी के संमागी में दु ख उठाया खीर जब कि दीते ही उतने शानन्द करी जिस्तें उस की महिमा के प्रगट राने पर भी तुम ग्रानिन्दत ग्रीर ग्राप्टलादित द्योखो॥ १४ । जी तुम स्त्रीष्ट की नाम की लिये रे। जिस्ते ग्ररीर में का जा समय रह गया है उसे निन्दित होते हो तो धन्य है। क्योंकि महिमा का तुम श्रव मंतुष्यों की श्राभिलायों की नहीं परन्तु ईड़दर श्रीर ईश्वर का ग्रात्मा तुम पर उत्तरता है . उन को प्रका की प्रमुखार वितावा॥ ३। क्योंकि इमारे की ग्रीर से तो उस की निन्दा होती है परन्तु कीर्धन का जो समय बीत गया है सा नाना भाति तुम्दारी श्रीर से उस की महिमा प्रगट होती है। के लुचपनः थीं कामाभिलाप श्री मत्थालपन श्री १४। तुम में से कीई जन एत्यारा णयथा चीर श्रयथा लीला क्रीका की सदापान थी। धर्मिविक्द्व मूर्तिपूजा क्रुक्मी दोने से अग्रवा पराये काम में दाश ढालने में चेतने चलते देवपूजकों की क्लका पूरी करने की में दुःख न पार्व ॥ १६ । परन्तु यदि स्वीष्टियान क्रीने

से कोई दु ख पाये ते। लेक्जित न दीवे परन्तु इस बात में ईश्वर का गुणानुबाद करे॥ १९। क्योंकि यही समय है कि दह ईश्वर के घर से पारस देवि पर यदि पहिले हमा से खारभ हाता है ता जा लाग ईश्वर के सुसमाचार की नहीं मानते है उन का श्रान्त क्या द्वागा॥ १८ । श्रीर यदि धर्मी कठिनता से श्राय पाता है तो भिक्तहीन बीर पापी कहां दिखाई देगा॥ १९ । इस कारण जी नाग ईप्रवर को इच्छा के अनुसार दुः ख उठाते है सा सकर्मा करते हुए अपने अपने पास की उस के हाथ जैसे विश्वासयाय स्ननदार के हाथ सेंप देवे॥

प् में का स्त्री प्राचीन श्रीर खे ए के दु खे। का सार्वा , श्रीर की संश्विम प्रगट देन पर दै उस का स्भागी भी हू प्राचीने से जा तुम्दारे बीच में दे विन्ती करता हू।। २,। ईश्वर के भूयद की जो तुम में है चरवाही करा खार दवाव , से नही पर अपनी सम्मति , से थै। र न नीच कमाई को लियं पर मन की इच्छा मे॥ ३। श्रीर न जैसे श्रापने अपने श्रीधिकार पर प्रभुता करते हुए परन्तु अपूर्व के लिये द्रष्टान्त दोने दूर रखवाली करे।॥ **४ । श्रीर प्रधान रखवाले के प्रग्रट दे।ने पर तुम** मिरिमा का अवय मुकुट पाय्रीग्री।। ५ । वैशे ही हे ज्ञधाना प्राचीना के अधीन देखें। . हा तुम उब एक दूसरे के अधीन दोको वीनता की पहिन लेखी क्यों-

कि ईडवर व्यभिमानियों से विरोध करता है परन्तु दीनों पर अनुग्रह करता है।।

६। इस लिये ईश्वर के पराक्रमी द्वाध के नीचे दीन द्वार्त्रो जिस्ते घट समय पर तुम्हे जचा करे॥ 9। अपनी सारी चिका उस पर डाला ध्योकि वह तम्हारे क्षिये साच करता है॥ 🖺 । रुचेत रहा जागते रहा क्योंकि तुम्हारा बैरी शैतान गर्जते दुर सिह की नाई कुंक्ता फिरता है कि किस की निगल जाय॥ ए। विद्यास में दूढ हो के स्थ का साम्हना करी क्योंकि जानते हो कि तुम्हारे भाई लोगो पर जी ससार में है दुःखों की बैसी ही दशा पूरी हाती जाती है।

१०। सारे अनुग्रह का ईश्वर जिस ने दमे खीष्ट यीशू मे वुलाया कि इस घोडा सा दुख उठाक उम की श्रनन्त मंडिमा में प्रविश करें ग्राप दी तुम्हें मुधारे श्री स्थिर करे श्री बल देवे श्री नेव पर दृढ करे॥ ११। उसी को महिमा श्री पराक्रम सदा सर्व्वदा रहे . ग्रामीन ॥

१२। सीला को द्वाय जिसे में समकता टूं कि तुम्हारा विकासियाय भाई है मै ने घोडी बातीं से चिखा है और उपदेश श्रीर साची देता हू कि ईश्वर का यद्वा अनुग्रद जिस में तुम स्थिर दें। यदी है। १३ । तुम्हारे संग की घुनी हुई जो बाबुल में है ग्रीर मेरा पुत्र मार्क इन दोना का तुम से नमस्कार ॥ १४। प्रेम का चूमा लेके एक दूसरे की नमस्कार करी . तुम सभी की की स्त्रीष्ट्र यीशु में ही शाति देखि। स्नामीन।

# पितर प्रेरित की दूसरी पत्री।

लोगो। को खिन्दों ने इमारे ईव्वर थी। त्रासकर्ता वांति मिले॥ योग्रु, खोष्ट के धर्मा में , इसारे तुल्य बहुमूल्य विक्छास

१. प्रिमीन पितर की यीश कीष्ट का प्राप्त किया है ॥ २ । तुम्हें ईक्टर के थीर हमारे प्रभु दास थीर प्रोरेत है उन यीश के ज्ञान के द्वारा बहुत बहुत थनुग्रह थीर

३। जैसे कि उस के ईक्टरीय सामर्थ्य ने सब

१०। इस कारक है भाइया और भी अपने खुलाये धाने और चुन लिये जाने की दृढ करने का यस करी क्योंकि जा तुम ये कर्म्म करी तो कभी किसी रीति चे ठोकर न खायोगे॥ ११। क्योंकि इस प्रकार से दिया जायगा॥

१२। इस लिये यद्मिष तुम यह वाते जानते दे। श्रीर जी सत्य बचन तुम्हारे पास है उस में स्थिर नित्य चेत दिलाने में निश्चिन्त न रष्ट्रंगा॥ १३। पर में समभता हू कि जब लों में इस डेरे में हू का समरब करने का उपाय नित्य रहे॥

क्षुक की कीवन थै।र भक्ति से संबंध रखता दै दमें के सामर्थ्य का थै।र आने की समाचार विद्या से उसी के ज्ञान के द्वारा दिया है जिस ने छमे अपने रची दुई कद्यानियों के अनुसार जी सुनाया से नहीं रेश्वर्ण श्रीर शुभगुण के अनुसार बुलाया ॥ ४। परन्तु इम उस की महिमा के प्रत्यन्त सासी दुर श्रे॥ जिन के अनुसार उस ने इमे अत्यन्त बड़ी श्रीर बहु- १९। क्योंकि उस ने ईश्वर पिता से आदर श्रीर मूल्य प्रतिचार दिई हैं इस लिये कि इन के द्वारा महिमा पाई कि प्रतापमय तेल से उस की ऐसा तुम क्षेत्रा को नष्टता कामाभिकाय के द्वारा जगत शब्द सुनाया गया कि यह मेरा'प्रिय पुत्र है जिस मे है उस से खचक ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो। से मे श्रांत प्रसन्न हू॥ १८ । श्रीर यह शब्द स्वर्गा जावा ॥ ५ । थ्रीर इसी कारण भी तुम सब प्रकार से सुनाया हुआ हम ने पवित्र पटर्जेत में उस के संग का यव करके अपने 'विक्वास में शुभगुंग थार शुभ- होते हुए सुन लिया ॥ १९ । थीर भविव्यद्वाकी का गुण में ज्ञान ॥ ६ । थीर ज्ञान में स्यम थीर संयम वचन हमारे निकट थीर भी दूंक है . सुम जी उस में धीरज श्रीर धीरज में भक्ति॥ ७। श्रीर भक्ति पर जैसे दीपक पर जी श्रीधियार स्थान में समकता में भात्रीय प्रेम थे।र धात्रीय प्रेम में प्यार संयुक्त करे। ॥ है जब सी पद न फटे थे।र भार का तारा सुम्हारे दै। क्योंकि यह बाते जब तुम में दोतों क्रीर बढ़ती दृदय में न उमें तब ली मन लगाते दे। तो क्रका जातीं तब तुम्हें ऐसे बनाती हैं कि हमारे प्रभु योश अपते हो ॥ २०। पर यही पहिले जानी कि धर्म-खीप्र के चान के लिये तुम न निकस्मे न निष्फल पुस्तक की की के भिष्यद्वारणी किसी के ग्रंपने ही हो ॥ ए। क्योंकि जिस पास यह वाते नहीं है वह व्याख्यान से नहीं होती है॥ २१। क्योंकि भविष्यद्वाकी श्रंधा है ग्रीर धुन्धला देखता है श्रीर अपने आगले मनुष्य की बच्छा से कभी नहीं ग्राई परन्तु ईश्वर के पापीं से प्रपना गुद्ध किया जाना भूल गया है॥ पवित्र जन पवित्र प्रात्मा के बुलवाये हुए खाले॥

२ प्रन्तु भूटे भविष्यद्वंक्ता भी लोगी में हुए जैसे कि तुम में भी भूटे उपदेशक देशी ले। विनाश के कुपंशी की किपके से तुम्हें हमारे प्रमु श्री श्रायकर्ता योग्नु खोष्ट के चलावेंगे श्रीर प्रमु से जिस ने उन्हें मील लिया प्रानन राज्य में प्रवेश करने का अधिकार अधिकाई नुकरों। थे।र अपने कपर शोध्र विनाश लावेंगे॥ २। कीर बहुतेरे उन के लुचपन का पीका करेंगे जिन के कारण सत्य के मार्ग की निन्दा किई जायगी ॥ ३। थ्रीर लोभ से वे तुम्हें धनाई हुई बातों से बेस किये गये हा तामी में इन बातों के विषय में तुम्हें खायेंगे पर पूर्व्वकाल से उन का दंड खालस नही करता स्रीर उन का विनाश कघता नहीं।

**४ । क्योंकि यदि ईश्टर ने दूती की जिन्हीं ने** तथ सी स्मरण करवाने से तुम्दे सचेत करना मुक्ते पाप किया न क्रोडा परन्तु पाताल में डालके ग्रध-रुचित है। १४। क्योंकि जानता हू कि जैसा हमारे कार की जजीरों में सेंप दिया खड़ां से विचार के प्रभु योशु कीष्ट्र ने मुक्ते बताया तैसा मेरे डेरे के लिये रखे जाते हैं॥ ५ । श्रीर प्राचीन स्नात की न गिराये जाने क्षा समय निकट है। १५। पर में यह होडा बरन मिक्तिहोनी के जगत पर जलप्रसय साया करात कि मेरी मृत्यु के पीढ़े भी तुम्हें इन वाती परन्तु धर्मी के प्रचारक तूह की लगाके बाठ जनी की रक्षा किई॥ ६। श्रीर चदोम ग्रीर श्रमीरा के १६ । क्योंकि इस ने तुम्हें इसारे प्रसु योशु कीष्ट्र नगरीं की भस्स करके विश्वंस का दक्ड दिया सीर

देख पड़े ता वह जान ले कि कोक की व्याधि है से। याजक उस मन्त्य की। देखकर उस की अग्रह ठहराए-॥ ४। श्रीर यदि घड फूल उस की चाम मे **एकला ता हा पर चाम से गाहिरा न देख पड़े छै।र** न उस में के रीएं उजले ही गये ही ती याजक उस की सात दिन लें बन्द कर रखे॥ ५। श्रीर सातवें दिन याजक उस की देखे थीर यदि वह व्याधि जैसी की तैसी बनी रहे थीर उस के चाम मे फैली न चा-ता याजक उस का थार भी सात हिन लो वन्द कर रखे॥ ई। श्रीर सातवे दिन यालक इसं की निष्त देखे - श्रीर यदि देख पड़े कि व्याधि की चमक कम हुई-ग्रीर व्याधि चाम में नहीं फैली तो याजक उस की शुद्ध ठहराए उस के तो चाम में पपड़ी ठहरेगी से वह अपने वस्त्र धेक्कर गृह ठहरे॥ ७। ग्रीर यदि इस के पीहे कि वह गृह ठहरने के लिये याजक की दिखाया जार उस की पर्यही चाम में बहुत फैल जाए ता वह फिर याजक को दिखाया जाए॥ ६१ श्रीर यदि याजक की देख पड़े कि पपड़ी चाम में फैल गई है तो वह उस की ब्रश्नुद्व ठदराए, क्रीक् ही ते है।

ए। यदि की की सी व्याधि किसी मनुष्य के दे। तो बह याजक के पास पहुंचाया जार ॥ १०। थीर याजक उस की देखे थीर यदि घट मूजन उस की चाम में उलली हा-खीर उस की कारण राएं भी चनले हा रापे ही ग्रीर उस प्रजन में विना चाम का मौर हो, १९। ती याजक जाने कि उर के चाम मे पुराना कोळ है से घए उस की अग्रुह ठद्दराए थीर थन्द न रक्ते, वह तो अशुद्ध है ॥ १२ । थीर यदि कोठ किसी - के चाम में फूटकर यहां सों फैल जार कि-जहां कहीं याजक देखे व्याधिमान के सिख से तलुवे लें को के ने सारे चाम की का लिया हो, १३। है याजक उस मनुष्य की खशुद्ध ठहराए को कि न्धरीर को का लिया है। तो वह उस व्याधिमान को यदि याजक देखे कि फूल मे उजले रार्ग नहीं बीर ,शुद्ध ठहरार उस का भरीर जी बिलकुल उजला हो न वह जाम से कुछ गाँहरा है और उस की चमक

जार ॥ ३,। सब याजक उस की चाम की व्याधि, नाया दीता , से व्रह शुद्ध ही ठहरे॥ विश्व । पर जब की देखे थै।र यदि उस व्याधि के स्थान के राएं उस में जामहीन मांस देख पड़े तब ता घह अश्रुद्ध उन्नते,हो गये हो ,श्रीर वह व्याधिःचाम से गाहिरी ठहरे ॥ १५ । श्रीर यानका चामहीन मांस की देख-कर उस्को स्थशह ठहरार, क्योंकि वैसा चामहीन मौर बाहुह: ही दोता है उस में क्रीड लगा रहता है । १६। पर यदि वह वामहीम मांस फिरकर उजला है। जार ते। यह मनुष्य यीजके के पास जार॥ १०। तब याजक उस की देखे थीर यदि घड व्याधि फिरकर उन्नली है। ग्राई है। ती यानक व्याधिमान की गृह जानकर, गृह ही ठहराए॥

> १८। फिर यदि किसी की चाम में फीड़ा दीकर चंगा है। गया ही, १९। श्रीर फीड के स्थान में चजली सी यूजन वा लाली लिये हुए उजला फूल हो तो बद याजक की दिखाया जार ॥ २० । से याजक उस मूजन की देखे थीर यदि वह चाम से महिरा देख पड़े थार उस के रार भी उजले हा गये द्यां ता याजक यद जानकर उस मनुष्य की अशुद्ध ठहराए कि वह फीड़े में से फूटी हुई की ढ़ की व्याधि है ॥ २९। धीर यदि याजम देखे कि उस में रजले राएं नहीं हैं भार वह साम से गाहिरी नहीं श्रीर उस की चमक कम दुई दै ते। याजक उस मनुष्य की सात दिन ली बन्द कर रखे॥ ३३ । श्रीर यदि वह बापि तब से चाम में सचमुत्र फैल जार ता याजक उस मनुष्य की षशुद्ध ठहराए, वह व्याधि तो दै ॥ २३ । पर यदि यह फूल न फैले अपने स्थान धी पर बना रदे ती. वह फोड़े का दारा है याजक उस मनुष्य की शुद्ध ठहरार ॥

२४। फिर यदि किसी के चाम मे जलने का घाव हा थ्रीर उस जलने के घाष में चामहीन फूल लाली सिये हुए उजला वा उजला ही हा जार, २५। ता याजक उस की देखें और यदि उस फूल में के रोग उजले हो गये दे। श्रीर यह चाम से ग्राहिश देख पड़े ता उस की जलने के टाग में से फूटा हुआ की क़ सी याजक देखे थीर यदि, कीठ ने उस के सारे उस में कीठ की व्याधि ठईरेगी। द्रां । श्रीर

उन्दे पीके प्रामेवाले भक्तिहोनी के लिये दृष्टान्स ठहराया है॥ ९। थेरा धर्म्मी लूत की नी ग्राधर्मियी की लुचपन की चलन से अति दु खो दीता था बचाया। L । क्योंकि वह धर्मी जन उन के बीच में वास करता दुआ देखने और सुनने से प्रतिदिन श्रापने धर्मी प्राय की उन के दुष्ट कर्मी से पीडित करता था। एन तो परमेश्वर भक्तों की परीका में से बचाने थीर प्रधर्मियों का देख्ड की दशा में विचार के दिन ला दखने जानता है ॥ १० । निज करके **एन लेगों** की जी। शरीर की खनुसार खशुहता की खीभलाव से चलते है थीर प्रमुता को तुन्क जानते हे . वे डीठ थी। इठी दे' थ्रीर मद्यत पदीं की निन्दा करने से नहीं डरते दे॥ ११। तीभी दूतराय जा शक्ति थे। पराक्रम मे बहे दे उन के बिष्द्व परमेश्वर के आगे निन्दा म्यूक्त विचार नही सुनाते है। १२। परन्तु ये लेगा स्वभाववण प्रचैतन्य पशुद्धों की नाई जा पक्षडे जाने श्रीर नाग्र दोने की उत्पन्न दुर है जिन बाते। से श्रज्ञान है उन्दों में निन्दा करते है श्रीर श्रपनी सप्टता में सत्यानाश दोंगे थार अधर्म का फल पार्वगे॥ १३। वे दिन भर के विषयभाग की मुख समकते दे वे कलक और खोट खपी है वे तुम्हारे सगु भीज में जेवते द्वर प्रपने कला से सुख भाग करते है। १४। उन को नेत्र व्यक्तिचारिको से भरे रहते है ख़ौर पाप से रोको नहीं जा सकते है वे ख्रांस्थर प्राणीं की फुस-ताते दै उन का मन लोभ लालच मे साधा हुआ दैं वे खाप के सन्तान दे॥ १५। वे सीधे मार्ग की क्षीडको भटका गये हैं श्रीर वियोर के पुत्र बलाम की मार्ग पर हो लिये है जिस ने खधर्म की मज़री की। विय जाना ॥ १६ । परन्तु उस की ग्रापराध की लिये उसे उलहना दिया गया . अधील गदह ने मनुष्य की वाली से वालके भविष्यदक्ता की मूर्खता का राका॥ १९। ये लेगा निर्जल क्रूर थ्रीर आधी के उडाये द्भुर मेघ दे. उन को लिये सदा का घोर अधिकार

रका गया है ॥ १८ । क्योंकि वे व्यर्थ गलफटाकी

वे उन्हें निवंध होने की प्रतिचा देते हैं पर आप ही नष्टता के दास हैं क्योंकि जिस से कोई हार गया है उस का यह दास भी वन गया है।

२०। यदि वे प्रभु खी त्रायकर्ता यीशु खीष्ट के चान के द्वारा ससार की नाना प्रकार की बाग्रुहता से अर्च निकले परन्तु फिर उस में फसके द्वार गये हैं ता उन की पिकली दशा पहिली से ठुरी हुई है। २१। क्योंकि धर्म के मार्गको जानके भी उसे पवित्र खाचा से जी उन्हें शिंघी गई फिर जाने से उस मार्ग के। न जानना ही उन के लिये भला दीता ॥ २२। पर उस सञ्चे हृष्टान्त की बात उन में पूरी दुई है कि कुता अपनी ही छाट की थीर धोई हुई मुखरी की चहामें सीटने की। फिर गई॥

३ ग्रह दूसरी पत्री है प्यारी मैं बाब तुम्हारे पास लिखता हू खीर दोनां में मे स्मरण करवाने से तुम्हारे निष्कपट मन की सचेत करता हू॥ २। जिस्ते तुम उन बातो को की पश्चित्र भविष्यद्वक्ताकों ने कारो से कही घीं क्रीर इस प्रेरितीं की बाजा का जा प्रभु की प्राणकर्ता की बाजा है समरगा करो ॥ ३। पर यही पहिले जाना कि पिछले दिनों में निन्दक लाग आवंगे की अपने ही अभिलाधी के अनुसार चलेगे ॥ ४ । श्रीर कदिगे सस के आने की प्रतिचा करा है क्योंकि जब से पितर लेगा से गये सब कुरू सृष्टि के खारभ से यूही बना रहता है ॥ ५। क्योंकि यद बात उन से उन की इच्छा ही से कियो रहती है कि ईश्वर के बचन से व्यक्ताश पूर्व्यकाल वे या श्रीर पृथियी भी जी जल में से श्रीर. जल के द्वारा से बनी ॥ ई। जिन के द्वारा जगत ने। तव घा बल में डूबके नष्ट हुम्रा॥ ७। परन्तु याकाण या पृथियों जा सब है उसी बचन से धरे हुए है थीर भक्तिहोन मनुष्या के विचार श्रीर विनाश की दिन लीं थारा की लिये रखे जाते है। । , ,,

८। परन्तु चे प्यारा यह एक बात तुम से किपी को वाते करते दुर शरीर के श्रीभलाग्रा से लुचपना न रहे कि प्रभु के यहां एक दिन सहस्र बरस के के द्वारा उन लोगों की फुसलाते है जो भांति की | तुल्य खीर सहस्र घरस एक दिन के तुल्य है ॥ ए। चाल चलनेष्ठारे। से सवमुच बच निक्षले थे ॥ १९। प्रमु प्रतिज्ञा के विषय में विलम्ब नहीं करता है जैसा

कितने लेगा जिलम्ब समभते हैं परन्तु हमारे कारक धीरज धरता है थार नहीं चाहता है कि काई नष्ट द्येविं परन्तु सब सोग पश्चाताय की पहुचे॥ १०। पर जैसा रात की चार आता है तैसा प्रमुका दिन श्रावेगा विसमे श्राकाश इड्इइइट से जाता रहेगा श्रीर तस्य व्यति तप्त हो गल कार्येगे श्रीर पृथियी मीर उस में के कार्य्य जल जायेंगे॥ १९। सें। जब कि यह सब बस्तु गल जानेवाली है सुम्हें पवित्र चाल चलन ग्रीर भक्ति में कैसे मनुष्य दोना ग्रीर किस रीति से ईश्वर के दिन की बाट जोइना स्रीर उस के शीघ्र आने की चेष्टा करना उचित है॥ १२। जिस दिन के कारण आकाश स्वितित है। गल सायगा भीर तत्व स्रति तम् दे। पिछल जायेंगे॥ १३। परन्तु उस की प्रतिचा के अनुसार इस नये आकाश श्रीर नई पृथिवी की आस देखते हैं विन में धर्मा या स करेगा ॥

१४। इस लिये दे प्यारे। तुम जी इन बातों की नी मी देखि। स्नामीन ॥

भास देखते है। तो यस करो कि तुम कुशल से उस के आगो निष्कलक ये। निर्देश छहरा॥ १५। खीर इसारे प्रमु के धीरज की त्राय सममेा जैसे इसारे प्रिय भाई पावल ने भी उस ज्ञान के यानुसार जी उसे दिया गया तुम्हारे पास लिखा ॥ १६ । वैसे ही उस ने सब पत्रियों में भी लिखा है श्रीर उन में इन बातों के विषय में कहा है जिन में से कितनी बाते गुळु है जिन का व्यनस्थित श्रीर बस्थिर लोग जैसे ध्यस्त्रेषुस्तक की श्रीर श्रीर खाती का भी विषरीत अर्थ लगाके उन्हे ग्रपने ही विनाश का कारक बनाते है। १९। से हे प्यारी तुम लीग इस की आगो से जानकी प्रापने तई बचाये रहा ऐसा न हो कि ब्रधिर्मियों के भ्रम से बहकाये जाके ब्रपनी स्थिरता से पतित देशको ॥ १८। परन्तु इमारे प्रमु श्री त्राड-कर्ता योशु स्त्रीष्ट के अनुग्रह भार चान में बढ़ते जाख्रा . उस का गुवानुबाद अभी थार सदाकाल

### याहन प्ररित की पहिली पत्री।

१ जी श्रादि से था जो इस ने जीवन तुम्हारा श्रानन्द पूरा द्वीय ॥ के वचन के विषय में सुना है जो ५। जो समाचार इस ह

यद बाते इम तुम्हारे पास इस लिये लिखते हैं कि

Y। जो समाचार इस ने उस से सुना है श्रीर श्रापने नेत्रों से देखा है जिस पर इस ने दृष्टि किई तुम्हें सुनाते है सी यह है कि ईश्वर क्योति है श्रीर थीर हमारे हाथों ने कूछा। र । कि वह जीवन उस में कुछ भी ग्रंधकार नहीं है। ई। की हम कहे मगट दुआ श्रीर इम ने देखा है ग्रीर साची देते हैं कि उस के साथ इसारी सगति है श्रीर इम अधियारे थार तुम्हें उस सनातन जीवन का समाचार सुनाते में चर्ले तो मूठ बोलते हैं थार सञ्चाई पर नहीं चलते है जो पिता के सा था थार रमा पर प्राट हुआ। है। ७। परन्तु जैसा वह ज्याति में है वैसे ही जी ३। जो एम ने देखा थार मुना है उस का समाचार हम ज्योति में चले ता एक दूसरे से स्थाति रखते है सुन्दे इनाते है इस लिये कि इमारे साथ सम्हारी और उस के पुत्र योशु खीए का लेडू इमे सब पाप मगति द्वाप ग्रीर दमारी यह सगति पिता को साध है शुद्ध करता है। 🗀 जो दम कहे कि दम में कुछ । श्रीर उस के पुत्र यीशु क्षीष्ट के साथ है ॥ ४। श्रीर पाप नहीं है तो अपने की धोखा देते है श्रीर सञ्चाई लेवें तो बह हमारे पापा की बमा करने की थीर हमें सब अधर्मा से शुद्ध करने की विक्वासयाय और धर्मी है। १०। सो इस कहे कि इस ने पाप नहीं किया है तो उस की भूठा वनाते है सीर उस का यचन इस से नहीं है ॥

२ हो मेरे वालका मै यह वाते तुम्हारे पास लिखता हू जिस्ते तुम पाप न करे। श्रीर यदि कोई पाप करें ते। पिता के पास इमारा ग्क सहायक है अर्थात् धार्मिक योशु खीष्टु॥ रे। और वही इसारे पापा के लिये प्रायश्चित है थीर केवल इमारे नही परन्तु सारे जगत के पापा के लिये भी ॥

३। थ्रीर इम लाग जा उस की बाचाओं की पालन करे ते। इसी से जानते कि उस की पदचानते है। ४। जी कहता है में उसे पहचानता हूं श्रीर उस की आचाओं की नहीं पालन करता है से भूठा है थार उस में सञ्चाई नहीं है। ५। परन्तु जा कार्ड उस के बचन की पालन करे उस में सचमुच र्इप्छर का प्रेम सिट्ठ किया गया है. इस से इस जानते है कि इस उस में हैं॥ ६। जी कहता है मै उस में रहता हू उसे उचित है कि खाप भी बैसा द्यां चले जैसा वद चला ॥

9 । दे भाइयो में तुम्हारे पास नई खाड़ा नहीं लिखता ष्टू परन्तु पुरानी याचा जी वारभ से तुम्हारे पास घो . पुराना आचा वह वचन है जिसे तुम ने श्रारभ से सुना॥ ६। फिर मै तुम्हारे पास नई थाचा लिखता हू थार यह ता उस में थार तुम मे सत्य है क्योंकि अधकार घीता जाता है श्रीर सच्चा रिवयाला श्रभी चमकता है। ए। जी कहता है मे र्शाजयाले में टू थ्रीर छपने भाई से धेर रखता है सो प्रव ले। याधकार से दै॥ १०। ले। प्रपने साई को प्यार करता है से उजियाले में रहता है खीर छोकार खाने का कारण उस में नही है। ११। पर को अपने भाई से बैर रखता है से अधकार में है ग्रीर

इम् मे नहीं है। ए। जो इम अपने पापें को मान जाता हू क्यों कि अधकार ने उस की आर्ख अंधी किई है।

> १२। दे बालकी में तुम्हारे पास लिखता हू इस लिये कि तुम्हारे पाप उस के नाम के कारस दमा किये गये है। १३। हे पितरी में तुम्हारे पास लिखता इ इस लिये कि तुम रसे की श्रादि से है जानते हो . दे जवाना मै तुम्हारे पास लिखता हू इस लिये कि तुम ने उस दुष्ट पर जय किया है. दे लडको मै तुम्हारे पास जिखता दू इस लिये कि तुम पिता की जानते हो ॥ १४। है पितरी मैं ने तुम्हारे पास लिखा है इस लिये कि तुम इसे जी यादि से है जानते हो . दे जवानी में ने तुम्हारे पास लिखा है इस लिये कि तुम बलवन्त हो थीर र्इकटर का वचन तुम में रहता है थीर तुम ने उस दुष्ट पर जय किया है॥

१५। न तो ससार से न संसार में की वस्तुओं से प्राप्ति रखे। . यदि कोई संसार से प्रोप्ति रखता है तो पिता का प्रेम उस में नहीं है। १६। क्ये कि जा कुछ ससार में है अर्थात् शरीर का अभिलाप धीर नेत्री का श्रमिलाय श्रीर जीविका का घमण्ड का पिता की खोर से नहीं है परन्तु ससार की खोर में है॥ १७। श्रीर संसार श्रीर उस का श्रीभलाप वीता जाता है परन्तु जा ईश्वर की इच्छा पर चलता है से। सदा लें ठहरता है।

१८। दे लडको यह पिकला समय है श्रीर जैसा तुम ने सुना कि स्त्रीपृधियोधी श्राता है तैसे श्रव भी बद्त से खोष्टिबिरोधी दूर है जिस से इम जामते हैं कि पिक्ला समय दै॥ १९ । वे हम में से निकल गये परन्तु इस में के नहीं चे क्योंकि जा वे इस से के द्वाते तो इमारे स्था रहते परन्तु वे निकल गये विस्ते प्रगट दोवें कि सब इस में के नहीं है। २०। पर तुम्हारा तो उस परमर्पावत्र से आभिपेक हुआ है थीर तुम सब कुछ जानते हो ॥ २१। में ने तुम्हारे पास इस लिये नहीं लिखा है कि तुम सत्य की नही जानते है। परन्तु इस लिये कि उसे जानते हा थीर कि कोई भूठ यत्य में से नहीं है। २५। मूठा प्राधकार में चलता है और नहीं जानता में कहा कीन है केवल वह जो मुकरके कहता है कि योग्र

पिता से खीर पुत्र से मुकरता है। २३। जी कार्ड की देखा है न उस की जाना है। पुत्र से मुकारता है पिता भी उस का नहीं है. जा पुत्र की मान लेता है पिता भी उस का है॥

कार्य्य करता है से। उस से उत्पन्न दुस्रा है।

की है से खीष्ट नहीं है. यही खीष्टिविरोधी है की | करता है . तो कोई पाप करता है उस ने न उस

9। दे वालको कोई तुम्हें न भरमावे . जैसा वह धर्मी है तैसा वह जो धर्म का कार्य करता २४। से जो कुछ तुम ने श्रारभ व बुना बद है धर्मी है॥ ८। जो पाप करता है से ग्रेतान से तुम में रहे. जो तुम ने आरंभ से सुना से यदि तुम है क्योंकि शैतान आरभ से पाप करता है. ईंग्बर में रहे ते। तुम भी पुत्र मे थीर पिता में रहे। में । का पुत्र इसी लिये प्रगट हुआ कि पीतान के कामी २५। खीर प्रतिचा की उस ने इस से किई है यह की लीप करे। ए। की कार्द ईंग्बर से उत्पन्न हुआ है अर्थात् श्रनन्त जीवन ॥ २६ । यह वाते मैं ने है सा पाप नहीं करता है क्योंकि उस का वोज तुम्हारे पास तुम्हारे भरमानेहारे। के विषय में लिखी उस में रहता है श्रीर वह पाप नहीं कर सकता है है। २९। श्रीर तुम ने जी श्राभिषेक उस से पाया विशेषित ईश्वर से उत्पन्न हुन्ना ये॥ १०। इसी में है से तुम में रहता है ख़ीर तुम्हें प्रयोजन नहीं कि ईश्वर के सन्तान ख़ीर धैतान के सन्तान प्रगट दाते कोई तुम्हें सिखाबे परन्तु जैसा बही श्राभिषेक तुम्दे है . को कोई धर्म का कार्य नही करता है से सब बाती के विषय में शिक्षा देता है ख़ार सत्य है ईश्वर से नहीं है ख़ार न वह जी ख़पने भाई का बीर भूठ नहीं है बीर जैसा उस ने तुम्हें छिखाया प्यार नहीं करता है ॥ ११। क्यों कि यही समाचार हैं तैसे तुम उस में रहे। ॥ २८। श्रीर खब दे बालको। हैं तो तुम ने खारभ से भुना कि हम एक दूसरे की उस में रहे। कि जब वह प्रगट देश्य तब हमें सादस प्यार करें। १२। ऐसा नहीं जैसा काइन उम दुष्ट हो ख्रीर हम उस के खाने पर उस के खागे से से घा थार श्रपने भाई के। बध किया . थ्रार उस लिंकत दीकी न जावे॥ २९। तो तुम जानी कि की किस कारण वध किया . इस कारण कि उस वह धर्मी है तो जानते हा कि जो कोई धर्म का के अपने कार्य बुरे ये परन्तु उस के साई के कार्य धर्म के घे ॥ १३ । दे मेरे भाइया यदि संसार तुम में बैर करता है तो अचभा मत करे।॥

३ देखो पिता ने इसें पर कैसा प्रेम किया १४। इस लोग जानते हैं कि इस मृत्यु से पार देकि है कि इस ईश्वर के सन्तान जीवन में पहुंचे हैं क्योंकि भाइयों की प्यार करते कहार्व . इस कारण ससार हमें नहीं पहचानता है है . जो भाई की प्यार नहीं करता है से मृत्यु मे क्योंकि उस की नहीं पहचाना॥ २। दे प्यारी रहता है॥ १५। जी कीई अपने भाई से बैर रखता क्षमी इस ईश्वर के सन्तान है कीर श्रव ली यह नहीं है सा मनुष्यधाती है कीर तुम जानते हा कि किसी प्रगट हुआ कि इस क्या देशि परन्तु जानते दे कि जो मनुष्यघाती मे ध्रनन्त जीवन नहीं रहता है ॥ १६। प्रगट दीय ती दम उस के समान दांगे क्योंकि उस इसी में प्रेम की समभते है कि उस ने दमारे की जैसा यह है तैसा देखेंगे ॥ ३ । श्रीर जो कोई लिये अपना प्राया दिया श्रीर एमे उचित है कि भाइयों उस पर यह आशा रखता है से। जैसा वह पवित्र को लिये प्राक्त देवे ॥ १९ । परन्तु जिस किसी के है तैसा ही अपने के। पवित्र करता है ॥ ४ । जे। पास ससार की जीविका है। जे। वह अपने भाई के। कोई पाप करता है से व्यवस्थालधन भी करता है देखे कि उसे प्रयोजन है खीर उस से अपना अन्तः-श्रीर पाप ते। व्यवस्थालघन है॥ ५। श्रीर तुम वारण कठार करे ता उस में क्योंकर ईश्वर का प्रेम बानते हा कि यह तो इस लिये प्रगट हुआ कि रहता है। १८। हे मेरे बालको हम बात से प्रश्रवा इमारे पांचों को उठा सेबे थार उस में पांच नहीं जीम से नहीं परन्तु करणी से थीर सञ्चाई से प्रेम है। है। की कीर्दचस में रहता है से। पाप नहीं करे। १९ । श्रीर इसों में इस जानते हैं कि इस

है उम से पाते हैं क्यों कि उस की खादाखों की खपने एक्जीते पुत्र की जगत में भेजा है जिस्ते कीर घट उस में थीर इसी से इस जानते हैं कि घट दूसरे की प्यार करें॥ इमों में रहता है खर्थात् उस प्रातमा से जो उस ने इसे दिया है।

कि वे ईश्वर की थीर से दें कि नदीं क्वेरिक बहुत मूठे भविष्यद्वक्ता जात में निकल आये है। २। इसी से तुम ईक्टर का खात्मा परचानते हा . हर एक प्रात्मा की मान लेता है कि बीश कीष्ट्र शरीर म खाया है ईश्वर की ख़ीर से है॥ ३। थीर जी **प्रात्मा नहीं मान सेता है कि योश क्रोप्ट** शरीर मे ष्पाया है ईश्वर की थार से नहीं है थीर यही ता योष्ट्रीयरोधी का ग्रात्मा है जिसे तुम ने सुना है कि श्राता है श्रीर श्रव भी वह जात में है। ४। हे घालको तुम ती ईश्वर के ही थीर तुम ने उन पर जय किया दे क्योंकि जो तुम में है से उस से जा रंगार में है बड़ा है ॥ ५ । वे तो समार के है इस कारय वे ससार की वाते वालते है खार ससार उन की सुनता है। ६। इस तो ईप्रवर के है. जा ईंग्वर की जानता दें सी घमारी सुनता है . जी ईश्वर का नहीं है सा दमारी नती सुनता . इस से इम सञ्चार्च का स्नात्मा स्नार साति का जात्मा पद्यानते है ॥

सञ्चाई के है और उस के आगे शपने अपने मन को 📗 ७। है प्यारे। हम एक दूसरे की प्यार करें क्यों-समभावरों ॥ २०। प्रोक्ति की इसारा सन इस देवा कि प्रेम ईंग्वर से है थीर की फोई प्रेस करता है देवे तो जानते है कि ईप्टर हमारे मन से बड़ा है से। ईखर से उत्पन्न हुया है श्रीर ईखर की जानता थीर मय कुछ जानता दै॥ २१। दे प्यारी ने। दै॥ ८। ने। प्रेम नहीं करता दै उस ने ईप्र्यर की श्मारा मन इमें दीप न देखे तो इमें ईप्रवर के नहीं जाना कींकि ईप्रवर प्रेम है। ए। इसी म समुख साहस है ॥ २२ । खीर हम जो कुछ मागते ईश्वर का प्रेम हमारी खोर प्रगट हुया कि ईश्वर ने यालन जरते है थीर वे ही काम करते है जिन से इस लाग उस के द्वारा से जीवें॥ १०। इसी में प्रेम यह प्रमन्न होता है। २३। धार उस की बाज़ा यह है यह नहीं कि हम ने ईश्वर की प्यार किया है कि इस उस के पुत्र योशु खोष्ट के नाम पर विश्वास परन्तु यह कि उस ने इसे प्यार किया और श्रपने करें थीर जैसा उस ने एमे थाजा दिई बैसा एक पुत्र की एमारे पापी के लिये प्राथरिवल दीने की टूसरे कें। प्यार करें ॥ रेष्ठे। श्रीर जो उस की भेज दिया ॥ ११। दे प्यारी यदि ईश्वर ने इस रीति याचायों की पालन करता है से दस में रहता है से एस प्यार किया तो हिचत है कि एस भी मक

१२। किसी ने इंग्बर की कभी नही देखा है. ना हम एक दूसरे का प्यार करे ता ईश्वर इस में रहता है श्रीर उस का प्रेम इस में सिद्ध किया 8. हो प्यारे। हर एक श्रात्मा का विज्वास हुआ है ॥ १३। इसी से हम जानते हैं कि हम उस मत करे। परन्तु श्रात्मार्थों के। परका में रहते हैं श्रीर वह हम में कि उस ने श्रापने श्रात्मा में रहते है और वह इस में कि इस ने खपने खात्मा में से दमें दिया है। १४। श्रीर हम ने देखा है र्थ्यार साक्षी देते है कि पिता ने पुत्र को भेजा है कि जगत का त्रायकर्ता दीये॥ १५ । जी कीई मान लेता है कि योगु ईश्वर का पुत्र है ईश्वर उस में रदता है थीर यह ईक्टर में ॥ १६। थीर इमारी ग्रीर की ईश्यर का प्रेम है उस की इस ने जान लिया दे थीर उस की प्रतीति किई है . ईश्वर प्रेम दे और ना प्रेम में रहता है सा ईश्वर में रहता है ग्रीर ईप्रवर उस से॥ १९। इसी में प्रेम इसी से मिह किया गया है जिन्ते हमें विचार के दिन में सादस देखि कि जैसा वह दै दम भी इस ससार में घैंसे ही है। १८। प्रेस से भय नहीं है परन्तु पूरा वेम भय की वाहर निकालता है क्योंकि जहा भय तदा दड है . जो भय करता है से। प्रेम में सिह नदी दुष्या है॥ १९। एम उस की प्यार करते हैं क्यांकि पहिले उस ने हमें प्यार किया ॥ २०। यदि कोई कहे में ईश्वर की प्यार करता हू श्रीर श्रपने भाई से बैर रखे तो भूठा है खोकि जो श्रपने भाई

जिसे नहीं देखा है क्योकर प्यार कर सकता है ॥ २१। श्रीर उस से यह श्राज्ञा हमें मिली है कि जो ईश्वर की प्यार करता है से। ग्रापने भाई की भी प्यार करे॥

प् जी कोई विश्वास करता है कि योशु तो है से खोष्ट है वह ईश्वर से उत्पन्न हुखा है खीर जी कोई उत्पन्न करनेहारे की प्यार करता है से। उसे भी प्यार करता है जो उस से उत्पन्न हुया है ॥ २ । इस से इस जानते है कि जब इस ईएवर की प्यार करते है श्रीर उस की ष्पाज्ञाश्रो को पालन करते है तब ईखर के सन्ताने। को। प्यार करते है। ३। क्योंकि ईक्वर का ग्रेम यह है कि इस उस की खान्नाखों की पालन करे थ्रीर उस की ब्राज्ञार भारी नहीं है ॥ 🞖 । क्यों कि जे। कुछ ईश्वर से उत्पन्न हुन्ना है से। ससार पर जय करता है ग्रीर वह जय जिस ने ससार पर जय पाया है यह है अर्थात् इमारा विष्टास ॥ ५ । ससार पर जय करनेहारा कौन है क्षेत्रल वह जी विश्वास करता है कि योशु ईश्वर का पुत्र है॥

६। जो जल श्रीर लेक्ट्रिके द्वारा से खाया से यह है अर्थात् योशु खोष्ट . यह क्षेत्रल जल से नही परन्तु जल से श्रीर लाहू से आया . थ्रीर श्रात्मा है जा साम्री देता है क्योंकि स्नातमा सत्य है॥ ९। क्यों कि तीन दें जी [स्वर्गमें साची देते दें पिता थ्रीर बचन श्रीर पवित्र श्रात्मा श्रीर ये तोना एक हैं।। ८। थीर तीन है जा पृथियी पर] साधी देते है आत्मा और जल और लोहू और ताना एक मे मिलते हैं॥ ए। जो इस मनुष्या की साची की है क्यों कि यह ईश्वर की साक्षी है जो उस ने अधने है. जो ईश्वर का विश्वास नहीं करता है उस को मूरतो से वचाग्री। ग्रामीन ॥

को जिसे देखा है प्यारं नहीं करता है से ईश्वर को | भूठा बनाया है क्योंकि उस साक्षी पर विश्वास नही किया है जो ईख्य ने खपने पुत्र के विषय में दिई है॥ १९। ग्रीर साली यह है कि ईश्वर ने इसे थानना जीवन दिया दै थीर यह जीवन उस के पुत्र मे है। १२। पुत्र जिस का ई उस की जीवन है. ईंग्बर का पुत्र विस का नहीं है उस की जीवन नहीं है॥ १३। यह बाते में ने तुम्हारे पास का ईश्वर के पुत्र के नाम पर विद्वास करते है। इस लिये लिखी हैं कि तुम जाना कि तुम की व्यनना जीवन है श्रीर जिन्ते तुम ईश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास रखेा॥

१४। थीर की साइस एम की उस के यहां दीता है से यह है कि जो इस सोग उस की इच्छा के ब्रनुसार कुछ मार्ग तो वह इमारी मुनता है॥ १५। ग्रीर जी इम जानते हैं कि जी कुछ इम मार्ग बद इमारी धुनता है तो जानते है कि मांगी हुई बस्तु जा एम ने उन से मांगी है हम मिली हैं॥ १६। यदि कोई खपने भाई की ऐसा पाप करते देखें जो मृत्युजनक पाप नहीं है ता वह विन्ती करेगा श्रीर को पाप मृत्युजनक नहीं है ऐसा पाप करनेहारा के लिये यह उमें जोयन देशा मृत्युजनक पाप भी दोता है उस के विषय में मै नहीं जदता हू कि वह मागे ॥ १७ । सब ग्रधर्मा पाप दे ग्रीर ऐसा पाप भी है जो मृत्युजनक नही है॥

१ । इस जानते है कि जो कोई ईप्रवर से उत्पन्न घुषा है से। पाप नहीं करता है परन्तु जी ईश्वर से उत्पन्न दुष्रा से अपने तर्इ बचा रस्ता है थीर बद दुष्ट उसे नहीं कूता है ॥ १९ । इस जानते दै कि इम ईंग्रवर से है श्रीग सारा ससार उस दुष्ट को वश में पड़ा है॥ २०। ग्रीर इस जानते हैं कि ग्रहण करते है तो ईंग्वर की साक्षी उस से वही ईंग्वर का पुत्र काया है क्रीर इमें बुद्धि दिई है कि हम सब्वे को पहचाने थीर हम उस सब्वे में उस की पुत्र के विषय में दिई है। १०। जो ईप्रवर के पुत्र पुत्र योगु खोष्ट में रहते हैं . यह तो उच्चा ईप्रवर यर विश्वास करता है से स्रपने हो में साकी रखता ग्रीर अनग्त जीवन है। २१। दे वालकी अपने तर्द

### योहन प्रेरित की दूसरी पत्री।

प्राचीन पुरुष चुनी हुई सुरिया की थीर टम से लड़की की बिन्टे में स्वार्ड में प्यार करता है ॥ २ । ग्रीर केवल में नहीं परन्तु सव लेगा भी कें। सञ्चाई की जानते है उस सञ्चाई के कारल प्यार करते है जो हमी में रहती है खैर इमारे साथ सदा ली रहेगी ॥ ३ । यनुग्रद खी दया थी। शांति ईप्टर पिता की ग्रार से थीर पिता के पुत्र प्रभु घोशु द्योष्ट की स्नीर से सञ्चाई स्नीर प्रेम के द्वारा आप सागी के सग दीय ॥

🞖। में ने बद्दत ब्रानन्द किया कि ब्राप के लड़कों से से में ने कितना की जैसे हम ने पिता से श्राचा पार्ड तैसे ही महाई पर चलते हुए पाया है। y। श्रीर श्रव हे कुरिया में हैसा नई श्राचा लिखता एका तैसा नहीं परन्तु की काचा हमें कारम से मिली उसी के। आप के पास लियता हुआ आप से विन्ती करता हूं कि इस एक दूसरे की प्यार करें॥ ई। ख्रीर प्यार यही है कि एम उस की खानाखा की खानन्द पूरा हाय ॥ १३। खाप की चुनी हुई बहिन खनुमार चलें. यही खाना है जैसी तुम ने खारभ से के लडकों का खाप से नमस्कार। खामीन॥

मुनी जिस्ते सुम उस पर चला॥ ७। स्रोके बहुत भरमानेदारे जगत मे आये है जो नहीं मान लेते हैं कि योज् खोष्ट अरोर में आया . यह भरमानेहारा थीर क्योष्ट्राविरोधी है॥ ८। अपने विषय में चैकिस रिष्ये कि तो कर्म एम ने किये उन्हें न खोवे प्ररन्तु पुरा फल पावे॥ ए। जी कोई स्रपराधी होता है श्रीर खीष्ट्र की शिका में नही रहता है ईश्वर उस का नदीं है. को खीष्ट की शिक्षा में रहता है पिता थीर पुत्र दोनी उसी के दे॥ १०। यदि कोई स्नाप लोगों के पास आके यह शिका नही जाता है ता उसे घर में ग्रष्टण न की जिए सीर उस से कल्याण हाय न किंदिये ॥ ११। क्योंकि लें। उस से कल्याय दीय कदता है सा रस की युरे कर्मी मे भागी दोता है॥

१२। मुक्ते बद्दुत फुछ ग्राप लोगों के पास लिखना है पर मुक्ते कागल श्री स्थित के द्वारा लिखने की इच्छान घी परन्तु थाणा है कि मै बाप लागों के पास याक थार सन्मुख दोके वात कर जिन्ही दमारा

#### ये।हन प्रेरित की तीसरी पत्री।

नञ्जार्द में प्यार करता हू॥

क्याल क्षेम से रहे थे। भले चरी हा ॥ ३। क्योंकि है। ५। हे प्यारे श्राप भाइयों के लिये श्रीर

प्राचीन पुरुष प्यारे गायस की जिसे में भाई लोग जो खाये छीर खाप की सञ्चाई की जैसे ष्राय सञ्चार्च यर चलते है साची दिई तो मै ने बहुत रै। दे प्यारे मेरी प्रार्थना है कि जैसे आप का | श्रानन्द किया ॥ ४। मुक्ते इस से वढा कीई ग्रानन्द मान कुणल जैम से रहता है तैसे मय यातों में याप नही है कि मै सुनू कि मेरे लडके मचाई पर चलते रीति से करते हैं॥ ई। इन्हा ने मगडली के आगे थाप के प्रेस की साची दिई. की थाप ईश्वर के योग्य व्यवहार करके उन्हे श्रामे पहुंचावे ते। भला करेंगे ॥ ९ । वर्षेकि वे उस के नाम पर निकले दे थ्रीर देवपूजको से कुछ नहीं लेते है। द। इस लिये हमें सचित है कि ऐसा की गुष्ट्या करें जिस्ते इस सञ्चाई के लिये सहकामी हा सावें ॥

ए। मे ने मण्डली के पास लिखा परन्तु दिया-विष्ती जा उन में प्रधान द्वाने की इच्छा रखता है इसे ग्रहण नहीं करता है।। १०। इस कारण में को श्राक तो उस के कर्मी को को बद करता है बकता है और इन पर सन्तेाप न करके वह थाय से नमस्कार नाम से से मित्रों से नमस्कार फहिये।

स्रितिधियों के लिये जो जुक करते हैं से। बिस्वासी की | ही भाइयों की ग्रहण नहीं करता है स्रीर उन्हें जी ग्रहण किया चाइते हैं वर्जता है ग्रीर मक्डली में से निकालता है॥ ११। हे प्यारे धुराई के नहीं परन्तु भलाई के अनुगामी हूजिये. जो भला करता है से ईश्वर से है परन्तु की वुरा करता है उस ने ईश्वर की नहीं देखा है ॥ १२। दीमीविय के लिये सव लेगो। ने ग्रीर सञ्चाई ने श्राय ही साझी दिई है द्यरन इस भी साधी देते हैं ख्रीर खाप लीग जानते हैं कि इसारी सादी सत्य है।

१३ । मुक्ते ब्रहुत कुइर लिखना या पर में स्नाप के पांच सियाची थीर कलम के द्वारा लिखने नदीं चाप्टता हू॥ १४ । परन्तु मुभे श्राणा है कि शोध्र श्राप की देखूँ तब इम सन्मुख होके बात करेंगे॥ स्मरण कराक्या कि बुरी बातों से इमारे विरुद्ध १५। श्राप का कल्याण द्वीय मित्र लेगों का श्राप

## यिहुदा की पन्नी।

ि ह्या को योशु खोष्ट का दास खेर याकूव का भाई है खुलाये दुर लोगों को की ईक्टर पिता में पवित्र किये हुए छै।र यीशु खीष्ट के लिये रक्षा किये हुए हैं ॥ २। तुम्हें बहुत बहुत दया थी। शांति थी। प्रेंस पहुंचे॥

३। हे प्यारी में साधारण त्राय के विषय में तुम्हारे पास लिखने का सब प्रकार का यस जी करने लगा तो मुभी प्रयक्षय हुन्ना कि तुम्हारे पास लिखके उस विख्यास के लिये जा पवित्र लोगों की एक ही वेर खेापा गया चाइस् करने का उपदेश कर्ष ॥ 🞖 । क्योंकि कितने मनुष्यं की पूर्व्वकाल से इस दगड की याग्य लिखे गये चे लिपके घुस आये है जो भक्ति-हीन है स्त्रीर इमारे ईप्रवर के श्रनुग्रह के। लुचयन

की थोर फेर देते है थीर यहैत स्वामी ईश्वर थीर दमारे प्रभु योश् कीष्ट से मुकर जाते हैं॥

५। पर यद्यीय तुम ने इस की एक घेर जाना था तीभी मै तुम्हें समरण करवाने चाहता हू कि प्रमु ने लोगों की मिसर देश से बचाके फिर जिन्हीं ने विश्वास न किया उन्हें नाश किया ॥ ई । उन द्तीं की भी जिन्हीं ने खपने प्रथम पद की न रखा परन्तु अपने निज निवास की क्रीड़ दिया उस ने उस बहे दिन के विचार के लिये ग्रंधकार में सदा के बंधनों में रखा है। ७। जैसे सदोन खीर खनारा खीर चन के आस पास के नगर इन्हों की सी रीति पर व्यमिचार करके थार पराये शरीर के पीके जाके द्रष्टान्त ठहराये गये हैं कि अनन्त आग का दग्रह भागते है। ८। तै। भी उसी रीति से ये लाग भी स्वप्नदर्शी

जानते है थार महत पदा को निन्दा करते है। ए। परन्तु प्रधान दूत मीखायेल जव ग्रेतान से मूसा के देह को विषय में वाद विवाद करता था तब उस पर निन्दासपुक्त विचार करने का साइस न किया परन्तु कद्दा परमेश्वर तुभे डांटे॥ १०। पर ये लेगा जिन जिन वातों की नही जानते हैं उन की निन्दा ऋरते हैं परन्तु जिन जिन बातों का अवैतन्य पशुक्री की नाई स्थमाध ही से यूमते हैं उन में भष्ट है।ते दे॥ ११। उन पर सन्ताप कि व काइन के मार्ग पर चले दे थीर मज़री के लिये बलाम की भूल मे कल गये हैं खीर कारद के विवाद में नाश हुए हैं॥ १२। तुम्हारे प्रेम की भी जी में ये लोग समुद्र में किये हुंग पर्ब्यत सरीखे है कि वे तुम्हारे संग्रा निर्भय जेवते दृर श्रपने तर्ड पालते है वे निर्जल मेघ हैं ना वयारी से इधर उधर उड़ाये जाते हैं पतकड़ के निरफल पेड जो दो दो धेर मरे दे ग्रीर उखाड़े गये दे॥ १३। समुद्र की प्रचंड लक्ष्रे जी अपनी लक्जा का फीन निकालती हैं भरमते हुए तारे जिन के लिए खदा का घोर अन्धकार रखा गया है॥ १४। श्रीर हनेक ने भी जा प्रादम से सातवां या इन्हों का भविष्यद्वाध्य कहा कि देखें। परमेश्वर श्रपने सहसा पवित्री के बीच में आया ॥ १५ । कि सभा का विचार करे श्रीर उन में के सब मोक्तिप्टीन लोगों की उन के सब अभिक्त निर्दीष खडा कर सकता है ॥ २५। उस की के कर्मी के विषय में जो उन्दों ने भक्तिहीन दीके किये दे थीर उन सब कठीर वातीं के विषय में जो रेश्वर्थ थीर महिमा थी पराक्रम थीर खाधिकार सभी भक्तितीन पापियों ने उस के विस्त कही हैं दोषी और सर्व्वदा हों भी होते। ग्रामीन ॥

क्षा ग्रारीर की अगुढ़ करते है खीर प्रमुता की तुच्छ ठच्टरावे ॥ १६ । ये ती कुड़कुडानेचारे अपने भाग्य के द्रमनेहारे थ्रीर श्रापने श्राभिलाया के श्रनुसार चलने-द्दारे हैं श्रीर उन का मुंह गलफटाकी की वार्त वालता है और वे लग्भ के निमित्त मुद्द देखी बड़ाई किया करते हैं ॥

> १७। पर हे प्यारी सुम उन वातीं की समरण करो जो इमारे प्रभु योशु खोष्ठ के प्रेरितों ने आगी से कही है॥ १८। कि वे तुम से ब्राले कि पिछले समय में निन्दंक लीश दीशे जी अपने अभक्ति की याभिलापें के यनुसार चूलेंगे ॥ १९ । ये ती वे दे नी अपने तर्द अलग करते है गारीरिक लोग जिन्हें षात्मा नहीं है॥

> २०। परन्तु हे ध्यारी तुम लीग श्रपने श्रांत पवित्र विष्वास के द्वारा अपने तर्द सुधारते द्वर पवित्र ष्रात्मा की सदायता से प्रार्थना करते दुर ॥ २१। अपने की ईश्वर के प्रेम में रखी थार अनन्त जीवन के लिये इमारे प्रभुषीशु खीष्ट की दया की आप देखे। ॥ २२ । श्रीर भेद करते हुए कितना पर ता दया करो ॥ २३। पर कितनों की खारा में से छीनके उस बस्त्र से भी जो शरीर से कलकी किया गया है घिन्न करके हरते हुए बचाग्री॥

> २४ । जो तुम्दें ठोकर से बचाये दृश रख सकता है और अपनी महिमा के सन्मुख श्राष्ट्रलाद सहित स्त्रर्थात् सद्देत द्विमान ईश्वर इमारे त्रासकर्ता की

#### याहन का प्रकाशित वाक्य।

१ यी भा खीए का प्रकाशित वावय जे। ईश्वर ने उसे दिया कि वह आपने दासी की बद्द बाते जिन का श्रीघ्र पूरा दीना श्रवण्य है दिखाने थीर उस ने अपूने दृत के दाथ भेजको **चसे थापने दास योद्यन की व्यतायाँ॥ २। जिस ने ई**प्रवर के यचन थीर योग खीष्ट की साची पर वर्षात् जी क्छ उस ने देखा उस पर साक्षी दिई॥ ३। जी इस भविष्यद्वास्य की वार्त पढता है थेंगर के। सुनते थेंगर इस में की लिखी हुई वातों का पालन करते हैं से धन्य व्योक्ति समय निकट है॥

🞖 । योष्टन श्राशिया में की सात मंडलिया की . | अनुग्रह खीर शांति उस से की है ग्रीर की था श्रीर है। ६। जिस ने तम प्यार कर श्रपने लाहू में हमारे पराक्रम सदा सर्व्यदा रहे. श्रामीन ॥ ९। देखी वह मेघी पर श्राता है थ्रीर इर एक श्राख उसे देखेगी श्रामीन॥ ८। परमेश्वर ईश्वर वह बेा है श्रीर बेा था थैं।र ने। खानेवाला है ने। सर्व्वशक्तिमान है कहता है मैं भी प्रलक्षा थ्रीर योगिगा श्राटि थ्रीर प्रन्त हू॥

ए। में योद्यन जो तुम्हारा भाई थ्रीर योशु खीष्ट

यव्द यद कहते सुना॥ ११। कि मै ही ग्रलका ग्रीर श्रोमिगा पहिला थीर पिक्ला हू थ्रीर जी तू देखता है उसे पत्र में लिख थै।र श्राणिया में की सात महिलयों के पास भेल अर्थात् इफिस की ख्रीर स्मुर्णा की श्रीर पर्गाम की श्रीर शुस्रातीरा की श्रीर फिलादिलफिया ग्रीर लाग्रोदिकेया की ॥

१२। थ्रीर जिम शब्द ने मेरे मग वात किई उसे देखने की में पीक्ने फिरा श्रीर पीक्ने फिरको में ने सात सोने की दीवट देखी॥ १३। थ्रीर उन सात दीयटों के वीच में मनुष्य के पुत्र के समान गक पुरुष को देखा की पांची तक का यस्त्र पहिने श्रीर काती पर मनदला पटुका बांधे हुग था॥ १४। उस के जो क्यानेवाला है क्रीर सात क्यात्माक्यों से जो उम चिर क्यार वाल ज्येत जन के ऐसे क्रीर पाले के ऐसे के सिद्दासन के आगे हैं। ५। श्रीर योशु स्त्रीष्ट्र से उज्जन हैं ग्रीर उस के नेत्र श्रीग्न की ज्ञाला की नाई तुम्हें मिले . विक्वासयोग्य साधी थार मृतकों में में है ॥ १५ । थार उस के पाय उत्तम पीतल के समान पांचलाठा थार पृथियों के राजायों का श्रध्यन यही भट्टी में दहकाये दुर से है श्रीर उस का शब्द यदुत जिल की शब्द की नाई है॥ १६। ग्रीर वह अपने पापे। की थे। डाला थै।र इसे अपने पिता ईफ़्द्र दिने टाथ में सात तारे लिये हुए है और उस के यहाँ राजा ग्रीर याजक बनाया उसी की महिमा ग्री। मुख से चेखा देश्वारा खड्डा निकलता है ग्रीर उस का मुद्द ऐसा है जैसा सूर्य श्रापने पराक्रम में चमकता है। १९। थ्रीर कब में ने उने देखा तब मृतक की हां जिन्हों ने उसे वेधा वे भी उसे देखेंगे श्रीर पृष्टिवी नाई उस की पांची पास गिर पदा थीर उस ने श्रपना के सब कुल उस के लिये छाती घीटेंगे. गेमा द्वाय दिस्ना द्वाय मुक्त पर रखके मुक्त से कहा मत हर में ही पहिला थ्रीर पिछला थ्रीर जीवता हू॥ १८। थै।र मै मुखा था थै।र देख मै सदा सर्व्यदा जीवता टूं . श्रामीन . श्रीर मृत्यु श्रीर परलाक की कुंजियां मेरे पास हैं॥ १ए। इस लिये जी कुछ तू ने देखा के क्रेश भार राज्य थार धीरन में समागी हूं ईश्वर है थीर का कुछ होता है थीर ना कुछ इस के पीछे के अचन के कारण भार योगु स्त्रीष्ट की साधी के कारण दिनेवाला है सा लिख ॥ २०। प्रार्थात् सात तारी पत्मी नाम टापू में था। १०। में प्रमु के दिन का भेद जा तू ने मेरे दक्षिने छाथ में देखे थीर छ भारमा में था थार अपने पीके तुरही का सा बढ़ा सात साने की दीवरे . सात तारे साता महालिया

कम हुई है ते। यह उस की सात दिन हों बन्द कर रखें ॥ २० । धीर सातवे दिन वालक सम की देखे बीर यदि बह चाम मे फैल गई दो तो बह चस मनुष्य के। अशुद्ध ठहरार, 'चस के। कोठ की व्याधि है। ३८। यर यदि बह फूर्ल चाम मे ज फैला खपने स्थान ही पर बना हो खीर ' इस की का दाग है।

क्रायात् सिर वा डाठी का क्रांक है। ३१। श्रीर में ग्राहिरी नहीं है थीर उस में काले काले खाल नहीं दे तो वह सेंदुएं के व्याधिमान की सात दिन ली, बन्द कर रखें ॥ ३२ । श्रीर सातवे दिन याजक व्याधि की देखे तब यदि यह ईंदुआ फैलान हो थीर उस से भूरे भूरे बाल न दें। श्रीर सेंहुआं चाम से ग्राहिरा न देख पहे, ३३। तो यह मनुष्य मुहा तो जार पर जहां सेंहुआं हो वहां न मूड़ा जार बीर याजक उस सेंड्र्यंवाले की बीर भी सात दिन ली बन्द कर रखे॥ ३८। श्रीर सातवे दिन याजक मेंहुएं क्री देखे थीर यदि वह सेहुयां चाम मे फैला न है। थीर चाम से ग्राहिरान देख पड़े ती याजक उस मनुष्य की शुद्ध ठहराए थीर ऋह आपने यस्त्र धोको ग्रुह ठहरे॥ ३५। ख्रीर यदि उस को ग्रुह ठ इरने के, पी हे चेंहुआं चाम में आह भी फैंसे, इदी। तो यालक उस की देखे और यदि वह चाम मे फैला चै। तो याजक, यह भूरे बाल न हुंदे बह मनुष्य प्रशुद्ध है ॥ अधा पर यदि उस की दृष्टि में श्रुढ ही ठहरार ॥

इद। फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के चाम में उजले फल हों, ३९। तो याजक हे से बीर यदि एस के चाम में ये फल कम रजले हों तो यह जाने कि उस की चाम में निकली हुई चाई ही हुई दे यह मनुष्य गुद्ध ठदरेश

( . . . 45E

प्रo i फिर जिस के सिर के वाल आह गाये हैं। ते। खमक कम दुई हो तो यह जलने की यूजन है याजक जानना कि यह खन्दुला ती है पर शुद्ध ही है ॥ उस मनुष्य की शुद्ध ठहरार क्योंकि उस में जलने 89 । श्रीर जिस के सिर के स्वागे के बाल सह गये हीं ता यह माथे का चन्द्रला ता है पर शुद्ध ही ३९। फिर यदि किसी पुरुष वा स्त्री के सिर पर है ॥ ४३। पर यदि चन्दुले सिर वा चन्दुले माधे वा प्यक्त की डाक़ी में व्याधि हो, ३०। तो याजक पर लाली लिये हुए उजली व्याधि दो तो जानना ध्याधि को देखे थे।र यदि ब्रह चाम से गहिरी देख कि वह उस के चन्दुले सिर वा चन्दुले माघे पर पड़े छीर उस में भूरे भूरे पतले बाल हों तो बालक निकला हुआ के कि है। ४३। से बालक उस की उस मनुष्य की अशुद्ध ठहरार वह बाधि सेंदुर्फ़ो देखे थीर यदि व्याधि की सूजन उस के छन्दुसे सिर वा चन्द्रले माघे पर रेसी लाली लिये दुर उजली यदि याजक चैंहुएं की व्याधि की देखे कि वह चाम हो जैसा चाम के कीठ मे हीता है, 88। ती वह कोठी थीर अग्रुह है से याजक उस की बावाय बागूह ठदराए उस के सिर की व्याधि है।

84 । खार जिस में बद व्याधि दे। उस कीडी के वस्त फटे थार सिर के वाल विकरे रहें थार वह ग्रपने कपरवाले हैं।ठ की ठांपे हुए श्रशुद्ध सशुद्ध यो पुकारा करे॥ 8 दै। जिसने दिन ली बह व्याधि उस में रहे उतने दिन लें। यह की अगुट्ट रहेगा इस लिये अशुद्ध ठइरा भी रहे से। घड अकेला रहा करे उस के रहने का स्थान कावनी से वाहर है।॥

१७। फिर जिस वस्त्र से क्रोठ की व्याधि हो चाडे बद बस्त कन का है। चाहे सनी का, 84 । बह व्याधि चाहे उस सनी वा जन के वस्त्र के ताने में हो चाहे बाने में द्या वह व्याधि चमहें में वा समडे की बनी हुई किसी वन्तु में हो, १९ । यदि वह व्याधि किसी वस्त्र के चाहे ताने में चाहे बाने में वा चमडे में वा चमडे की किसी वस्तु में इरी सी वा लाल सी हा तो जानना कि वह कीठ की वह सेंहुआं क्षेत्रे का तैसां बना हो बीर उस में काले व्याधि है और वह यासक की दिखाई सार ॥ ५०। काले वान जमे हो तो क्षष्ट जाने कि मेहुआं चगा हो। ग्रीर याजक व्याधि की देखे थीर व्याधिवाली वस्तु गया है थीर घर मनुष्य शुद्ध है से याजक सम की की सात दिन बन्द कर रक्खे ॥ ५१ । श्रीर सातर्थ दिन ज्ञष्ट उस व्याधि की देखे और यदि व्रद्ध वस्त महलो हैं।

की नहीं सह सकता है थार जा लोग अपने तर्द घीरज रखता है थीर मेरे नाम के कारण परिश्रम किया है श्रीर'नही चक गया है ॥ ४। परना मेरे मन में सेरी ख्रीर यह है कि तू ने खपना पहिला प्रेम केन्द्र दिया है॥ ५। से। चैत कर कि तू कदा से बिरा है खार पश्चाताप कर खार पहिले कार्थी के। तू पण्चात्ताप न करे तो में तेरी दीघट की उस के म्यान सं । टा देजगा ॥ ई। पर तुके दतना ती है कि तू निकालाविया के कर्मी से छिन्न करता है जिन से में भी धिन्न करता हू॥ ७। जिस का कान दें। से। सुने कि क्यात्मा महिल्यों से वया कदता है। की जय करे उस की मैं जीवन के वृत्त में से जी इंग्यर के स्वर्गलाक में है खाने का देवगा ॥

८। श्रीर स्मुर्गाम की झडली के दूत के पास लिख . जी परिला श्रीर पिकला है जी मूखा था क्रार जो गया का यही कहता है। ए। मै तेरे काळी का श्रीर क्रेश का श्रीर दरिदता का जानता हू तीभी तूधनी है बीर का लाग अपने तई विद्वा कहते ह ग्रीर नहीं है परन्तु शैतान की सभा है उन की निन्दा का जानता हू॥ १०। जी दुख तू भागेगा उस से क्षुक्र मत हर देख येतान तुम में से कितना की वन्दीगृद में डालेगा कि तुम्हारी परीक्षा किई जाय थार तुन्दे दस दिन का क्रेश होगा . तू मृत्यु सा विश्वासपारम रह ग्रीर में तुमें जीवन का मुक्रुट की सिखाने ग्रीर भरमाने देता है जिस्ते व व्यभि-

के दूत है थीर सात दीवट की तू ने देखी साती। श्रात्मा मुडलियों से बया कहता है . की जय करे दूसरी मृत्यु में उस की क्षुक् द्यानि नहीं द्वागी॥

१२ । और पर्गाम में की महली के दूत के पास र्णिस में की सहती के दूत के पास लिख . जिस पास खड़ा है जो दोधारा ग्राँर चे। खा है लिख . जो साता तारे अपने सा यही कहता है ॥ १३ । में तरे कार्यों की जानता द्दिन दाच में धरे रहता है जो सती सोने की हू और तू कहां वास करता है अर्थात् बहा शैतान हीवटों के बीच में फिरता है से यही कहता है ॥ का सिरायन है श्रीर तू मेरे नाम का धरे रहता है र । में तेरे कार्यों की थैर तेरे परियम की थैर थेर मेरे विक्वास से उन दिना में भी नहीं मुकर सेरे धीरज की जानता हू छीर यह कि तू छुरे लोगी। गया जिन से अन्तिया मेरा विश्वासयीग्य साची था जो तुम्दो में जदा शैतान बास करता दें तदा घात ब्रोरित कक्षते के पर नहीं के उन्हें तू ने परखा थार किया गया ॥ १४ । परन्तु मेरे मन में तेरी खार कुछ वन्द भूठे पाया ॥ ३ । क्रीर सून सह लिया ग्रीर शोही सी वात है कि वहा तेरे पास कितने है जी यलाम की शिका की, धारण करते है जिस ने वालाक की जिल्ला दिई कि इसायेल के सन्तानी के श्रागे ठोकर का कारण डाले जिस्ते वे मूर्ति के स्रागे को व्यक्तिदान खार्ये खीर व्यक्तिचार करे। १५। वैसे घी तेरे पास भी कितने हैं का निकालाविया की शिक्षा को कर नहीं तो में श्रीघ्र तेरे पास क्षाता हू कीर को धारण करते है जिस वात से मै घिन्न करता ष्ट्र ॥ १६ । पश्चात्ताप कर नही तो मै श्रीघ्न तेरे पास प्राता हू ग्रीर अपने भुख के खड़्न से उन के साथ लढ़ेंगा॥ १९। जिस का कान दे। से सुने कि यात्मा मङ्गियां से वया कछता है . जो जय करे उस की मे ग्राप्त मन्ना में से खाने की देखगा थीर उस की एक प्रवेत पत्थर देवगा थार उस पत्थर पर गक नया नाम लिखा दुआ है जिसे कोई नहीं जानता है केवल वह जो उसे पाता है।

१८। और युग्रातीरा में की मख्डली के दूत के पास लिख . ईंग्बर का पुत्र जिस के नेत्र ग्रारेन की क्याला की नाई थार उस के पांच उत्तम पीतल के समान दे यदी कहता है। १९। मै तेरे कार्यों की थीर प्रेम का थीर चेवकाई की थीर विश्वास की श्रीर तेरे धीरज की जानता हू श्रीर यह कि तेरे पिकले कार्य्य पहिला से अधिक हैं॥ २०। परन्तु मेरे मन में तेरी ख़ार यह है कि तू उस स्त्री ईजियल क्या जा अपने तर्इ भविष्यद्वचित्री कहती है मेरे दासा देवगा ॥ ९१ । जिस का कान देा से। सुने कि चार करे कीर सूर्ति के खागे के खेलिदान खार्य।

२१। श्रीर में ने उस की समय दिया कि बद्द पत्रचा- | ने खपना खपना बस्त्र श्रशुद्ध नहीं किया श्रीर ब त्ताप करे पर वह श्रपने व्यक्तिचार से परवाताप करने नहीं चाइती है ॥ २२। देख मैं उसे खाट पर डालता ष्ट्र थीर जी उस के स्मा व्यक्तिचार करते हैं जी ध व्यपने कर्मी से पश्चाताप न करे ता बडे क्रेश मे डालूगा॥ २३। श्रीर में उस के लड़की की मार डालूगा थ्रीर सब मण्डलिया जानेंगी कि मे ही टू को लक्ष की थीर दृदयी की जाचता दू थीर मे तुम में से दर एक के। तुम्टारे कर्मी के खनुसार देजगा। २४। पर में तुम्दों से अर्थात् युवातीरा में के ग्रीर क्षीर लोगों से जितने इस शिका का नहीं रखते है कीर जिन्हा ने शैतान की गभीर वाता का जैसा व से क्या कहता है।

का नाम रखता है थीर मृतक है ॥ रे। जाग उठ थीर जो रह गया है थीर मरा चाहता है उसे स्थिर कर क्योंकि में ने लेरे कार्यीं की ईप्रकर के सारी पूर्व नहीं पाया है। ३। से। सेत कर कि तूने कैसा ग्रदय किया थीर सुना है थीर उसे पालन करके परचात्ताप कर . सा जा तून जागे तो मै चार की नार्द्र तुम पर थ्रा पहुंगा थीर तू कुछ नदी जानेगा कि थ्रात्मा मण्डलियो से थ्या कदता है। कि मै कीन सी घड़ी तुम पर थ्रा पहुगा॥ ४। १४। थ्रीर लाग्नोदिकीया मे की मगडर्ल

उजला पहिने हुए मेरे संग फिरेगे क्योंकि व याग्य हे॥ ४ । को जय करे उसे उजला यस्त पहिनाया जायगा थीर में उस का नाम जीवन के पुम्नक मे से किसी रीति से न मिटाक्या पर उस का नाम व्यपने पिता के खारो थैं।र उस के द्रती के छारो मान लेकगा॥ ६ । जिस का कान हो में सुने कि प्रात्मा मगडिलया से घ्या करता है।

9। बीर फिलादिलफिया में की मगडली के दूत के पास लिख . जी पवित्र है जी सत्य है जिस पास दाकद को कुजी है जो सोलता है थार कोई वन्द नही अरता श्रीर बन्ट करता है श्रीर कोई नहीं खालता कहते है नही जाना है कहता हू कि मै तुम पर श्रीर है। यही कहता है। 🕻। मै तेरे कार्यों की जानता हू. कुछ भार न डालूगा॥ २५। परन्तु जो तुम्हारे पास देख में ने तेरे आगे सुला हुआ द्वार रस दिया है जिसे है उसे जब लों में न थाक तब ले। धरे रहे। । कोई नहीं बन्द कर सकता है क्योंकि तेरा सामर्थ्य २६। श्रीर जी जय करे श्रीर मेरे कार्यो की श्रन्त श्रीडा सा है श्रीर तू ने मेरे घचन की पालन किया लों पालन करे उस के। में अन्यदेशियों पर अधिकार है और मेरे नाम से नहीं मुक्तर गया है ॥ ९ । देख देकगा ॥ २९ । थ्रीर जैसा मै ने अपने पिता से पाया में श्रेतान को सभा में से अर्थात् जी लोगा अपने तर्द है तैसा बह भी लोहे का दर्बंड लेके उन की चर- पिटूर्दी कहते हैं थार नहीं है परन्तु भूठ बालते हैं वाही करेगा जैसे मिट्टी के वर्त्तन चूर किये जाते है। उन में से कितनों का सांप देता हूँ देख में उन से २८। श्रीर में उसे मार का तारा देकगा॥ २९। ऐसा कस्गा कि वे प्राक्ते तेरे पांकी के श्राग्ने प्रकास जिस का कान है। से सुने कि स्नात्मा मण्डलिया करेंगे स्नीर जान लेगे कि मैं ने सुके प्यार किया है। १०। तूने मेरे धीरज के यचन की पालन किया इस लिये में भी तुमी उस परीका के समय से ३. श्रीर सार्टी में की मण्डली के दूत के वचा रखूंगा जी सारे संसार पर आनेवाला है कि पास लिख . जिस पास ईश्वर पृथियों के निवासियों की परीक्षा करे॥ ११। देख के सातीं आत्मा है श्रीर साती तारे से यही में शोध्र आता हू. जी तेरे पास है उसे धरे रह कदता है . मे तेरे कार्यों की जानता हू कि हू जीने कि कोई तेरा मुकुट न ले ले ॥ १२। जी जय करे उसे मै आपने ईश्वर को मन्दिर मे खंभा बनास्त्रा ग्रीर यह फिर कभी बाहर न निकलेगा थ्रीर में अपने ईश्वर का नाम और अपने ईश्वर के नगर का नाम अर्थात् नई विक्शलीम का की स्वर्ग में से मेरे र्भण्वर को पास से उतरती है छीर छपना नया नाम उस पर लिखूंगा॥ १३। जिस का कान दे। से सुने

१ । श्रीर लाग्नोदिक्या में की मगडली के दूत परन्तु तरे पास सादीं में भी घोड़े से नाम है जिन्हों के पास लिख . जो आमीन है जो बिख्वासयाग्य

श्रीर सञ्चा साक्षी है जो ईश्वर की सृष्टि का श्रादि। की चहुंश्रीर मेघधनुप है जा देखने मे मरकत की है से। यही कहता है॥ १४। मै तेरे कार्यों के। जानता हूं कि तून ठठा है न तम है . मै चाहता हू कि तूं ठठा श्राचवा तप्त दोता॥ १६। से इस लिये कि तू गुनगुना दे और न ठठा न तप्त है मै तुमें ग्रपने मुंद्दे में वे उगल डालूंगा ॥ १९ । तू जो कहता है कि मै धनी हू ख़ार धनवान हुआ हू खार भुके किसी बस्तु का प्रयोजन नहीं है थ्रीर नही जानता है कि तू हो दीनहीन थीर अभागा है थार कगाल और यंधा श्रीर नगा है॥ १८। इसी लिये मै तुम्मे परामर्श देता हू कि खारा से तावा हुआ स्रोना मुक्त से मोल ले जिस्ते तू धनवान द्वाय खीर उजला बस्त्र जिस्तें तू पहिन सेवे द्यार तेरी नगाई को लन्जा न प्रगट किई जाय थ्रार श्रपनी आखा पर लगाने को लिये श्रंजन ले जिस्तें तूदेखे॥ १९। में जिन जिन लेगों की प्यार करता हू उन का उलदना खार ताड़ना करता हूं इस लिये उद्योगी द्या ख्रीर पश्चाताप कर॥ २०। देख में द्वार पर खडा दुआ खटखटाता हू. यदि कोई मेरा शब्द सुनके द्वार खोले तो मैं उस पास भीतर आकता श्रीर उस के सम वियारी खालमा श्रीर वह मेरे सम खायगा ॥ २१ । जो जय करे उसे मै ग्रापने स्मा श्रपने सिंहासन पर बैठने देवगा जैसा में ने भी जय किया थीर अपने पिता के एग उस के सिंहासन पर र्येठा ॥ २२ । जिस का कान देा से। सुने कि श्रात्मा मग्डिलिया से क्या कहता है।

8 इस के पीके में न हांग्र किई ग्रीर देखी स्वर्ग में एक हार खुला हुआ है थै।र यह पहिला शब्द के। में ने सुना अर्थात् मेरे स्या वात करनेहारी तुरही का सा शब्द यह कहता है कि इधर जपर था थीर मै वह बाते जिन का इस पीछे पूरा होना अवश्य है तुमे दिखानगा॥ रे। थीर तुरन्त मे श्रात्मा में हुआ श्रीर देखे। एक सिहासन स्वर्गमे धरा था थार सिहासन पर एक बैठा है ॥ ३ । ग्रीर की बैठा है सा देखने में सूर्य्य-

नाई है। ४। थ्रीर उस सिहासन की चहुक्यार चीवीस सिहासन है थ्रीर इन सिहासनें। पर मैं ने चैाबीस प्राचीनों की बैठे देखा जी उजला बस्त्र पहिने हुए थार अपने धपने सिर पर छाने के मुकुट दिये हुए घे॥ ५। श्रीर सिहासन में से विकलियां थीर गर्जन थार घट्ट निकलते हैं थीर सात ग्रावन-दीपक छिद्दासन की श्रागी जलते हैं जो ईश्वर के माता स्नात्मा है। ६। श्रीर मिंहासन के स्नागे कांच का समुद्र है जो स्फाष्टिक की नाई है थ्रीर सिंहासन के बीच में श्रीर सिंहासन के श्रासपास चार प्राणी हैं जो स्नागे स्रीर पीक्टे नेत्रों से भरे हैं॥ ९। श्रीर पहिला प्राची सिंह के समान ख्रीर दूसरा प्राची वरुड़ के समान है श्रीर तीसरे प्राची की मनुष्य का सा मुँद है और चौधा प्राणी उड़ते हुए गिंह की समान है ॥ । श्रीर चारी प्रांखियों में से एक एक को क क पख है थै।र चहुंथ्रीर थ्रीर भीतर वे नेत्रीं से भरे हैं ग्रीर वे रात दिन विद्याम न सेके कहते हैं पवित्र पवित्र पवित्र परमेश्वर ईश्वर सर्व्वशक्तिमान के। या थ्रीर के। है थ्रीर ले। यानेवाला है॥ ए। श्रीर जब जब वे प्राची उस की जा सिहासन पर वैठा है के। सदा सर्व्वदा जीवता है महिमा थी। क्षादर क्री धन्यवाद करते है ॥ १०। तब तब चीवीं काचीन सिद्दासन पर वैठनेहारे के खातों तिर पड़ते हे थै।र उस की जी सदा सर्व्वदा जीवता है प्रथाम करते हैं छै।र अपने अपने मुकुट सिंहासन के थागो डालको कहते है। ११। हे परमेश्वर इमारे ईश्वर तू महिमा थी। स्नादर भी। सामर्थ्य लेने की येगस्य है क्योंकि सूने सब बस्तु सृजी खीर तेरी इच्छा के कारण व हुई थ्रीर सृजी गई॥

प् श्रीर में ने सिंहासन पर बैठनेहारे के दिने हाथ में एक पुस्तक देखा जो भीतर सीर पीठ पर लिखा हुआ घा सीर सात काषा से उस पर काप दिई हुई थीं ॥ २। श्रीर में ने एक पराक्रमी दूत की देखा कि वड़े शब्द से प्रचार कान्त मिया थीर माथिक्य की नाई है थीर विद्यासन करता है यह पुस्तक खोलने थीर उस की कार्प तो इने

के याग्य कीन है। है। खीर न स्वर्ग में न पृष्यियो पर न पृथियों के नीचे की ई यह पुस्तक खोलने ख्रियवा उसे देखने सक्ता था। ४। खीर में यहुत रीने लगा इस लिये कि पुस्तक खोलने खीर पढ़ने ख्रियवा उसे देखने की याग्य की ई नहीं मिला। ५। खीर प्राचीनों में से स्क ने मुक्त से कहा मत रा देख यह सिह जी पिष्टूदा के बुल में से है जी दाजद का मूल है पुस्तक खोलने खीर उस की सात कार्य तोहने के लिये जयवन्त हुगा है।

६। और मे ने दृष्टि किई थ्रीर देखा सिद्धासन को ग्रीर चारा प्राश्यिया को छोच मे ग्रीर प्राचीना को बीच में एक मेम्रा जैसा बध किया दुखा राहा है जिस के सात सींग श्रीर सात नेत्र है जो सारी पृणि वी में भेने दुर ईश्दर के साता खातमा है। S। श्रीर इस ने ग्राक्षे वह पुस्तक सिहासन पर बैठने हारे के दाहिने हाथ से ले लिया ॥ 🗀 । ग्रीर जब इस ने पुस्तक लिया तब चारी प्राकी थै।र चैा-बीचें। प्राचीन मेम्ने की कार्रो शिर पड़े और घर एक को पास बीग थी श्रीर धूप से भरे हुए से ने के पियाले की पवित्र लेगों की प्रार्थनाए हैं। ए। थ्रीर वे नया गीत गाते है कि तू पुस्तक लेने श्रीर उस की कापे खोलने के याग्य है क्योंकि तू बध किया गया थै।र तू ने अपने लोहू से इसे इर एक कुल श्रीर भाषा श्रीर लाग श्रीर देश मे से ईश्वर के लिये माल लिया ॥ १०। ग्रीर इमे इमारे ईफ्टर के यहा राजा श्रीर याजक बनाया श्रीर इस पृचिवी पर राज्य करेंगे॥ ११। श्रीर में ने ट्रिप्ट किई श्रीर विद्वारन की थार प्राशिया की श्रीर प्राचीनों की चहुकोर बहुत टूते। का शब्द सुना श्रीर वे गिन्ती में लाखें। लाख श्रीर सहस्रो सहस्र घे॥ १२। ग्रीर विवहे शब्द से कहते थे मेम्रा जा वध किया गया सामध्ये थे। धन थे। वृद्धि थे। शक्ति थे। बादर थे। मोहमा था धन्यवाद लेने को याग्य है।। १३। श्रीर हर एक स्की हुई बस्तु की जी स्वर्ग में श्रीर पृण्यवी अ श्रीर पृण्यिवी के नीचे श्रीर समुद्र पर है थीर उर्व कुंक जो उन में है मै ने कहते सुना कि , इस का जा सिंदासन पर छैठा है श्रीर मेस्ने वां।

के ये। उप कीन है। इ। श्रीर न स्वर्ग में न पृष्यियो पर । धन्यवाद था श्रादर था मित्रा थी पराक्रम मदा न पृष्यियो के नीचे कोई वह पुस्तक खोलने अपवा नसे । स्वर्वदा रहे। १४। श्रीर चारा प्राणी आमीन द्यां से संवर्त सत्ता था। ४। श्रीर में बहुत रीने लगा इस श्रीर चौद्यीसां प्राचीना ने गिरके उस की हो। सदा निये कि पुस्तक खोलने श्रीर पुरुने अपवा नसे सुद्धदा जीवता है प्रशाम किया।

है। श्रीर ज्य मेम्ने ने क्रांपा में से एक क्षेत्र स्वीर स्वीर प्राण्या में में एक क्षेत्र जी में से गार्जने के यह क्षेत्र यह कहते मुना कि या श्रीर देखा। है। श्रीर में ने हार्ष्ट श्रीर देखा एक श्रवेत सोड़ा है श्रीर जी उम पर बैठा है उस पास धनुप है श्रीर उसे मुक्तुट दिया गया श्रीर बह जय करता हथा श्रीर जय करने क्षेत्र निकला॥

३। त्रार जब उस ने दूसरी काप खाली तब में ने दूसरे प्राक्षी की। यह कहते मुना कि खा थीर देख ॥ ४। थीर दूसरा घोडा जी लाल था निकला थीर जी उस पर बैठा था उस की यह दिया गया कि पृथियी पर से मेल उठा देवे थीर कि लाग सक दूसरे की बध करें थींग मक बडा खड़ उस की दिया गया ॥

भ । श्रीर जब उस ने तोसरी काप खाली तब में ने तोसरे प्राणी की। यह कहते मुना कि था श्रीर देख . श्रीर में ने दृष्टि किई श्रीर देखा एक काला घोडा है श्रीर जी उस पर बैठा है से। श्रपने हाथ में तुला लिये हुए हैं॥ ई। श्रीर में ने चारा प्राणिया के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना कि मूकी का सेर भर ग्रेटू श्रीर मूकी का तीन सेर जब श्रीर तेल श्री हाख रस की हानि न करना॥

9। श्रीर जब उस ने चै। श्री क्रांप खोली तथ में ने चै। श्री प्रांग का शब्द यह कहते थुना कि श्रा श्रीर देख ॥ दे। श्रीर में ने प्रांग्र कि देखें। एक पोला सा छोड़ा है श्रीर जो उस पर बैठा है उस का नाम मृत्यु है श्रीर परलेक उस के संग हो लेता है श्रीर उन्हें पृश्चित्रों की एक चै। शाई पर श्रीधकार दिया गया कि खड़ा से श्रीर श्रकाल से श्रीर मरो से श्रीर पृश्चित्रों के वनपशुश्रों के द्वारा से मार हालें॥

ए। और जब उस ने पाचन्नी काप खोली तब

के कारण जी उन के पास थी वध किये गये थे हानि करने का अधिकार दिया गया पुकारके कहा॥ पवित्र थीर सत्य कव सो तू न्याय नहीं करता है श्रीर पृष्टिबी के निवासिया से इमारे लाहू का पलटा नदी लेता है ॥ ११। श्रीर दर एक की उजला बस्त्र दिया गया थीर उन से कहा गया कि अब ला तुम्हारे स्त्री दास भी श्रीर तुम्हारे भाई की तुम्हारी नाई छछ किये जाने पर हैं पूरे न हो तब लों थीर चोही चेर विश्वास करे।॥

१२। ख्रीर जब उस ने कठवीं काप खाली तब मे ने दृष्टि किई थीर देखे। वहा भुई होल हुआ थी। मुर्ध्य कम्मल की नाई काला हुआ और चांद लाहू की नाई हुआ। ॥ १३ । कीर नीसे बडी ब्रयार से दिलाये जाने पर गूलर के वृध से उस के कच्चे गूलर भड़ते दें तैसे आकाश के तारे पृथिवी पर निर पड़े॥ १४। थ्रीर श्राकाश पत्र की नाई जा लपेटा जाता है अलग हो गया ग्रीर सब पर्व्वत ग्रीर टापू खपने अपने स्थान से इट गये॥ १५ । श्रीर पृष्टिकी के राजाया या प्रधाना था धनवाना था सहस्र-प्रतियों थी। सामर्थी लोगों ने श्रीर दर रक्त दास ने थी। दर एक निवेध ने अपने अपने की खोड़ी में श्रीर पर्व्वता के पत्थरा के बीच में किपाया॥ १६ । श्रीर पर्छ्वतें। पीर पत्थरें। से वाले इस पर गिरो श्रीर इमे सिंहासन पर बैठनेहारे के सन्मुख से बीर सेम्ने के क्रोध से कियाग्री ॥ १८ । क्योंकि उस के क्रोध का वहा दिन आ पहुंचा है श्रीर कीन ठप्टर सकता है।

9. च्री र इस को पी है मैं ने बार दूतों की। देखा कि पृथिशी के चारी कोना पर खडे हा पृष्ठियी की चारा वयारी की शांभे हैं जिस्तें वयार पृथिवी पर अधवा समुद्र पर श्रधवा किसी पेड पर न बदे॥ २। श्रीर मै ने दूसरे

जो लोगा ईडवर के वचन के कारण थार उस साही | से उन चार दूती से जिन्हें पृणिवी थार समुद्र की उन की प्राणों की मैं ने बेदी की नीचे देखा॥ १०। ३। जब ली इम अपने ईश्वर की दासी की मांग्रे थीर वे बड़े शब्द से पुकारते थे कि है स्वामी पर क्राप न देवें तब लें पृधिवी की अथवा समुद्र की अधवा पेड़ों की दानि मत करो। है। श्रीर जिन पर छाप दिई गई मैं ने उन की संख्या सुनी. इडायेल के सन्तानों के समस्त कुल में से एक लाख चवालीस सहस पर काप दिई गई॥ ५। यिष्ट्रदा के कुल में से बारह सहस पर छाप दिई गई. क्लेन की कुल में से खारह सहस पर गाद के कुल में से बारह सहस पर ॥ ई। ब्राशेर की क़्ल में से बारह सहस पर नप्ताली की कुल में से वारद सद्य पर . मनस्ती की कुल में है बारह सदस पर॥ 9 । शिमियोन के कुल में से वारह सहस पर . लेवी के कुल में से वारह सहस्र पर . इस्साखर के कुल में से वारह सदस पर ॥ 🖺 । जिल्लुन के कुल में से बारह सदस पर . यूसफ की कुल में से वारह सहस्र पर . विन्यामीन के सुल में से बारह सहस्र पर काप दिई गई॥

> ए। इस के पीके में ने दृष्टि किई छीर देखे। सब देशों श्रीर कुलों श्रीर लेगी श्रीर भाषाश्री में से बहुत लेगा जिन्हें कोई नहीं ग्रिन सकता था सिदा-सन के आगे थै।र मेंसे के आगे खड़े हैं तो उत्तले वस्त्र पहिने हुए श्रीर अपने अपने हाथ में खूजर के पत्ते लिये हुए हैं॥ १०। ग्रीर वे बहे शब्द से पुकारको कदते हैं त्राण को लिये हमारे ईफार की जो सिंहासन पर बैठा है और मेम्ने की जय जय द्याय ॥ १९ । ख्रीर सव दूत्राया सिंहासन की ख्रीर प्राचीना की थार चारा प्राणियों की चहुक्रीर खड़े द्वुग थ्रीर सिंहासन के ग्राग्ने श्रपने ग्रपने मुद्र के वल गिरे श्रीर ईश्वर की प्रणाम किया॥ १२। श्रीर वीले ग्रामीन . इमारे ईश्वर का धन्यवाद ग्री मोरेमा की वृद्धि की प्रशंसा की बादर की सामक्र्य थी। पराक्रम सदा सर्व्वदा रहे . श्रामीनु ॥

१३। इस पर प्राचीना में से एक ने मुक्त से काटा टूत की मूर्णीदय के स्थान से चड़ते देखा जिस पास ये जी उजले वस्त्र पहिने हुए है कीन है छै।र कहा जोधते ईश्वर को काप घी थै।र उस ने बड़े गव्द में आये॥ १४। में ने उस से कहा है प्रभु आप ही

जानते हैं . यह मुक्त से बीला ये बे हैं जी बसे लेग में से खाते है थीर अपने खपने घस्त्र का मेम्ने के लाष्ट्र में धोको उजला किया॥ १५। इस कारण व इंग्लर के सिद्धासन के बारों हैं बीर उस के सन्दिर में रात थीर दिन उस की सेवा करते है थार पिदा-सन पर बैठनेद्वारा उन के जयर हेरा देगा ॥ १६ । वे फिर भूखे न दोंगे थै।र न फिर प्यासे दोंगे थै।र न उन पर ध्रुप न कोई तपन परेगी॥ १६। व्योक्ति मेमा जो निदायन के बीच में है उन की चरवादी करेगा थ्रीर उन्दे जल के जीवते सेतों पर लिया ले जायगा श्रीर ईश्वर उन को शांखों से सब शांस पोंक हालेगा ॥

C. न्रीप्र जब उस ने सातवीं काप खाली तब स्वर्ग में आध घडी के

ष्राटकल नि शब्दता दे। गई॥ २। ग्रीर में ने उन सात दूतीं को जो ईश्वर के बागे खड़े रहते है देखा श्रीर उन्दे सात तुरदी दिई गई॥ ३। थ्रीर दूसरा दूत ष्माके वेदी के निकट खड़ा हुआ जिस पास साने की धूपदानी थी थार उस को बहुत धूप दिया गया जिस्ते यह उस की सीने की बेदी पर जा सिंदासन के आरो है सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के संग मिलावे ॥ ४ । श्रीर धूप का धूका पवित्र लागी की प्रार्थनाओं को संग दूत को छार्थ में से ईश्वर को आगे चढ गया ॥ ५। क्यार दूत ने वह भ्रूपदानी लेके उस में बेदी की ब्राग भरके उसे पृष्टियों पर डाला थीर शब्द थार गर्जन थीर विजिल्मां थीर भुईडील हुए ॥ ई । श्रीर उन सात दूती ने जिन पास साती तुरिंच्यां घीं फूकने की अपने तर्द तैयार किया॥

9। पाँचलें दूत ने तुरहो फ़्रूंकी श्रीर लाहू से मिले दुर खीले खीर आग हुए खीर वे पृथिवी पर डाले गये थ्रीर पृथिवी की एक तिहाई जल गई थ्रीर पेड़ी की एक तिहाई जल गई थ्रीर सब हरी छास जल गई॥

८। श्रीर दूसरे दूत ने तुरही फूकी थार आग से कलता हुआ एक वहा पदाह सा कुरू ममुद्र मे

| गर्द ॥ ए । द्यार समुद्र में की मुनी दुई यस्तुखों की रक तिहाई जिन्हें जीव या मर गई थीर जहाजी को एक तिहाई नाथ पुर्द ॥

१०। थ्रीर तीसरे दूत ने तुरही फूंकी थ्रीर एक वहा तारा जा मणाल की नाई जलता था स्वर्ग से गिरा थै।र नदियों की एक तिहाई पर थै।र जल के सातों पर पड़ा॥ ११। थीर उस तारे का नाम नगरीना करावता है थीर गय तिहाई जल नग-दौना सा हा गया थीर बहुतेरे मनुष्य उस जल की कारण मर गये क्योंकि वह कड़वा किया गया ॥

१२। थ्रीर चै। थ्रे दूत ने तुरही फूकी थ्रीर सूर्य की एक तिलाई स्रीर चांद की एक तिहाई स्रीर तारों की एक तिहाई मारी गई कि उन की एक तिष्टाई श्रीधियारी दे। जाय श्रीर दिन की एक तिहाई लों दिन प्रकाण न दीय श्रीर धैसे ही रात॥

१३। थीर में ने हृष्टि किई थीर एक दूत की मुनी जी आकाश के बीच में से सहता हुआ बड़े ग्रव्य से कछता था कि जी तीन दूत फूकने पर है उन की सुरही के शब्दों के कारण जो रह गये है पृथिबी के निवासियों पर मन्ताप सन्ताप सन्ताप द्वागा ॥

र्ट. त्रीप्रार पाचवे दूत ने तरही फूंकी थीर में ने एक तारे की देखा जी

स्त्रर्ग में से पृथियी पर गिरा हुआ था थीर अधाह क्ंड के कृप की कुची उस की दिई गई॥ २। ग्रीर उस ने अधाद कुंड का कूप खोला थ्रीर कूप में से बड़ी भट्ठी के धूँग की नाई धूम्रा उठा थार मूर्ट थार आकाश कृप के धूंर से अधिवारे हुए॥ ३। थार उस धूंर में से टिह्यां पृष्यियी पर निकल गई ग्रीर जैसा पृथियो के यिष्क्रुयों की ग्राधिकार दीता है तैसा उन्हें ग्राधिकार दिया ग्रामा ॥ ४ । ग्रीर उन से कहा गया कि न पृष्टियी की घास की न किसी दृग्याली की न किसी पेड़ की दानि करी परन्तु केवल उन मनुष्या की जिन के साथे पर ईश्वर की क्राप नहीं है॥ ५। शार उन्देयह दिया गया कि डाला गया भार समुद्र की रक तिहाई लोहू दी वे उन्दें मार न डाले यरन्तु पांच मास उन्दें पीड़ा उस की पोड़ा जैसी होती है तैसी हो उन की पोड़ा में है क्योंकि उन की पूछ संपी के समान है कि उन भी ॥ ६। भार उन दिनों में हे मनुष्य मृत्यु की कुठेंगे के सिर होते है छै।र इन से हे दू ख देते है ॥ २०। द्यार उसे न पाद्यों ग्रार मरने की ख्रामलाया करेंगे ग्रार का मनुष्य रह गये की इन विपतीं में नहीं मार थीर मृत्यु उन से भागेगी॥ ६। पीर उन टिड्डियों के डाले गये उन्दा ने अपने दाघो के कार्यों से पश्चा-क्राकार युद्ध के लिये तैयार किये हुए छोड़ों के समान ताप भी नहीं किया जिस्ते भूतों की थै।र सेाने थै। थे थैर उन के िसी पर जैसे मुकुट थे जो सोने की चान्दी थी। पीतल श्री पत्थर श्री काठ की मूरता की नाद चे बीर उन के मुद्द मनुत्यों के मुद्द के ग्रेम चे॥ पूजा न कर जी न देखने न भुनने न फिरने सकती ८। श्रीर उन्दें क्रियों के बाल की नाई बाल था थार है ॥ २१। श्रीर न उन्दों ने अपनी नर्राईशास्त्री से न उन की डात निर्धा के में घे॥ ए। बीर उर्न्ध लाएे की ब्रापने टीना से न ब्रापने व्यक्तिचार से न ब्रापनी किलम की नाए किलम थी खार उन के प्रयो का अब्द चारियों से पत्रचाताप किया। बहुत घोड़ी के रथा के गठद के रेमा या तो यह की दीहरी दे। ॥ १०। ग्रीर उन्दं पृक्ठे घी जी विक्रूग्रों के ममान घी बीर उन की पूंछा में डक ये बीर पांच मास बीत गया है देखा इस बीहे दी मन्ताप श्रीर श्राते है।

१३। थार इडब इत ने तुरही फूकी थार जा वे चार दृत गोल दिये गये का उस घडी थे।र दिन थ्रीर माम थ्रीर घरम के लिये तैयार किये गये थे कि वे मनुष्यों की गक्ष तिराई की मार डाले॥ १६। खीर घुड़चठीं की मैनायों की संख्या बीम करोड़ घी थ्रीर मेने उन की मंख्या मुनी॥ १९। थ्रीर मेने दर्शन में उन घोड़ी की यू देखा श्रीर उन्दे जी उन पर चडे हुए घे कि उन्दे स्नाग की सी सार धूमकाना की मी थ्रीर शन्धक की मी भिलम दे थ्रीर घोडे। को सिर सिंदी को भिरी की नाई है थीर उन को सुद में में खारा थीर धूंखा थीर रान्धक निकलते है। १८। इन तीना से ग्रार्थात आता से श्रीर धूंग से श्रीर गन्धक मे जा उन के मुद्द से निकलते हैं मनुष्यी | की एक तिष्ठाई मार डाली गई॥ १९। क्योंकि

दिई जाय थीर विच्छू जब मनुष्य की मारता है तब | घोडों का सामर्थ्य उन के मुंह में ख़ीर उन की पूंछों

१०. श्रीर में ने दूसरे पराक्रमी दूत की स्वर्ग से उत्तरते देखा जी मनुष्यों के। दु य देने का उन्दे अधिकार था॥ ११। मेघ की श्रीके था श्रीर उस के सिर पर मेघधनुष भीर उन पर नक राजा दे अर्थात् अधाद कुढ का दृत था थीर उस का मुद्द मूर्य की नाई थीर उस के तिस का नाम इद्रीय भाषा में श्रवहोन है कीर यूनानीय पांच श्राग के खंभी के रेसे घे॥ २। बीर वह एक में उसका नाम ग्रापत्तुयान है।। १२। पहिला सन्ताप होटी पोधी खुली हुई खपने दाध में लिये था भीर उस ने खपना दोंचेना पांच समुद्र पर थोर खायां पृणियो पर रखा॥ ३। ग्रीर जैसा सिंह गर्जता है सोने की घंडी ईश्यर के लागे हैं उम के चारी सोंगी तिसा बड़े शब्द से पुकारा खार जब उस ने पुकारा में में में ने एक गळ मना ॥ १४। जो कठवे दूत से तब सात मेघ गर्जनी ने खपने खपने गळ्द उच्चारण बिस पास तुरही थी बाला उन चार दूती की की किये॥ ४। थार बब उन सात गर्जनी ने अपने अपने घडी नदी फुरात पर बन्धे है स्ोाल दें ॥ १५। ग्रीर ज्ञान्य उद्घारण किये तब में लिखने पर था श्रीर मे ने स्त्रों से एक शब्द सुना जा मुझ से बाला जा वात उन सात गर्जनां ने कही उन पर छाप दे थार उन्दे मत लिख ॥ ५ । श्रीर उस दूत ने जिसे में ने सभुद्र पर श्रीर पृष्टियी पर खड़े देखा श्रपना दाच स्वर्ग की ग्रोर उठाया ॥ ई । ग्रीर ने। सदा सर्व्यदा जीवता है जिस ने स्वर्ग थी जी आह उस में है शीर पृथित्री थै। जो क्षुक उस में है थीर समुद्र थै। जो क्षुक उम में है मुजा उसी की किरिया खाई कि, श्रव ता विलम्ब न होगा॥ ७। परन्तु सातर्वे दूत के शब्द के दिना मे जब वह तुरही फूकने पर होयं तव ईश्वर का भेद पूरा दे। जायगा जैसा उस ने श्रपने दासें की अर्थात् भविष्यद्वकाश्री की इस का एसमाचार सुनाया॥

८। थै।र जो शब्द में ने स्वर्ग से सुना घा वह

किर मेरे संग वात करने लगा बीर वाला जा की दूत की बाहिमक रीति में मदीम श्रीर मिसर क्रायता है समुद्र पर थै।र पृषियो पर खडा है उस के हाथ में की खुली हुई होटी पाषी से ले॥ ए। केर में ने दूत के पास जाकी उस से कहा यह क्रांटीपाधी मुक्त दी जिये . थीर उस ने मुभ से कदा उसे लेके या जा थीर घट तेरे पेट का कडवा करेगी परन्तु तेरे मुंद में मधु मी मीठी लगेगी ॥ १०। खैर में ने क्वाटी पार्धी दूत के द्राय से ले लिई थार उसे था गया थार घर मेरे मुंद में मधु सी मीठी लगी पीर जब मैं ने उसे सामा था तव मेरा पेट कडवा हुणा ॥ ११। धीर घट मुक्त से द्याला तुम्मे किर लेगों थीर देशों थीर भाषाची थीर बर्त राजाक्षीं के विषय में भविष्यद्वाका करना देशा।

११. श्रीर लागी के समान एक नरकट मुक्ते दिया गया खीर कहा गया कि उठ ईश्यर के मन्टिर की थीर येटी की थीर उस में को भजन करनेशारी की नाय॥ 🗟। थीर मन्दिर के बाहर के श्रांगन की बाहर रख थीर उसे मत नाप क्योंकि यह ग्रान्यदेशियों की दिया गया है और वे वयालीस मास ली पवित्र नगर की रैंदिंगे। ३। श्रीर में अपने दी साक्षियों की यह देकंगा कि टाट पश्चिमे एम एक सदस दो सा साठ दिन भविष्य-द्वाक्य करा करे॥ ४। येरी वे दो जलपाई के वृक्त श्रीर दो दीवट हैं जो पृष्ठियों की प्रभु के सन्मुख खड़े रक्ते हैं॥ ५। क्रीर यदि कीई उन की दुख दिया चादे ते। आगा उन के मुंद से निकलती हैं और उन के अनुको की भस्म करती है बीर यदि कोई उन की दु.ख दिया चादे ते। श्रयण्य दे कि वद इस रोति श्राकाय की वन्द करें किस्तें वन की संविव्यद्वाणी के दिनों में सेंह न बरसे थीर उन्दें सब जल पर श्राधिकार है कि उसे लेलू बनाविश्रीर जब जब चारे तय तब पृथियो के। दर प्रकार की विपत्ति से मारे॥ शीर जय ये थपनी साती वे खुकींगे तय घट पशु

लदां उन का प्रभु भी क्रूश पर चक्राया गया ॥ ए। श्रीर सब लोगों श्रीर क्लों श्रीर भाषाश्री श्रीर हेंगों में मे लेगा उन की लेथि माठुँ तीन दिन नी देखेंगे थार उन की लोशं कयरों में रखी जाने न देंगे॥ १०। शाँग पृथियो के निवामी उन पर आनन्द फरी र्थार मगम देशों श्रीर एक दूजरे के पास भेंट भेजीं। क्योंकि इन दे। भविष्यद्वकार्यों ने पृष्यियी के निर्वामिपी का पीड़ा दिई थी॥ ११। श्रीर माठे तीन दिन के पीछे देंग्यर की खार में लीधन के खातमा ने उन मे प्रवेश किया और वे व्यपने पांची पर राहे हुए कीर उन के देखनेहारी की यहा हर लगा ॥ १२ । श्रीर उन्हें। ने स्था में बड़ा गठ्य मुगा की उन से बाला इधर जपर वाकी कीर वे मैघ में स्वर्ग पर चड़ गये बीर उन के शतुर्वी ने उन्हें देखा॥ १३। ग्रीर उसी घडी यहा मुंडडाल हुआ कार नगर का दमया अग गिर पडा श्रीर उम भुइंडील में मात महम मनुष्य मारे गये थीर की रह गये मा भयमान हुए थार स्वर्ग के र्रव्यर का गुकानुवाट किया ॥ १४। दृशरा मन्ताप बीत गया है देखा तीमरा मन्ताप शीप्र प्राता है ॥

१५। खार सातव दूत ने तुरही फूकी खार स्वर्ग में यह यह जब्द हुए कि जगत का राज्य धमारे प्रभुका क्षीर उस के क्राभिषिक्त जन का हुका है थीर यह मदा सर्व्यदा राज्य करेगा ॥ १६ । थीर चौद्यीसा प्राचीन का ईश्वर के सन्भुष्य व्यपने श्रपने सिंधासन पर बैठते हैं अपने अपने सुद्द के बल जिरे थीर ईथ्वर की प्रगास करके वाले॥ १८। दे परमे-प्रयर ईग्रयर सर्व्यंशक्तिमान जा में बीर जी था थीर से मार डाला जाय ॥ ई। इन्हें खाँधकार है कि की आनेवाला है इम तेरा धन्य मानते हैं कि तू ने यापना यहा सामर्थ्य लेके राज्य किया है।। १८। थीर अन्यदेशी लेगा मुह दुग थीर तेरा कोध था यहा थीर मृतकों का समय पहुचा कि उन का विचार किया जाय थ्रीर कि तृ अपने दासे। अर्थात् मविष्यद्वक्ताओं की श्रीर पवित्र लागी की श्रीर केटिं। को प्रधाह कुछ से से उठता है उन से गुद्ध करेगा थीर बड़ी की जो तेरे नाम से हरते हैं प्रतिफल देवें कीर उन्हें जीनेगा ग्रीर उन्हें भार हालेगा ॥ ८। ग्रीर ग्रीर पृष्यियी के नाग करनेदारी की नाग करे ॥ उन की लोगें उस खड़े नगर की सड़क पर पड़ी रहेगीं १९ । थीर स्वर्ग में ईफ़्बर का मन्दिर खोला गया

श्रीर उस के नियम का सन्दूक उस के मन्दिर में दिम्बाई दिया श्रीर विज्ञालिया श्रीर शब्द श्रीर शर्जन श्रीर भुई होल हुए श्रीर यहे श्रीले पहे॥

१२ नेप्रीर एक बडा श्राप्त्वर्थ स्वर्ग में दिखाई दिया श्रधीत एक स्त्री जो मूर्ण पहिने हैं थीर चाद उस की पाठा तले है खार उम के मिर पर वारह तारी का मुक्रुट है। २। ग्रार यह गर्भवती होके चिल्लाती है क्योंकि प्रसव की पीड उसे लगी है श्रीर वह जनने की पांडित है। ३। थ्रीर दूसरा थाण्चर्य स्वर्ग म दियाई दिया क्रीर देया एक बड़ा लाल खनगर है जिस के सात सिर स्नार दस सीग है स्नार उस की सिरा पर सात राजमुक्तुट है। ४। श्रीर उस की पूछ ने आकाश के तारी की गक तिहाई की खीचके चन्दं पृष्टियी पर डाला थ्रीर वर खनगर उस स्त्री के साम्पने जा जना चाइती घी खडा हुआ इस लिये कि जय यर जने तय रस के वालक की या जाय॥ ५। थ्रार यह एक बेटा जनी जी लीहे का दबर तैके सब देशों के लोगों की चरवाही करने पर ई ग्रीर उस का वालक ईश्वर के पास थीर इस के सिहासन के पास चठा लिया गया ॥ ६ । श्रीर घए स्त्री जङ्गल की भाग गई जहा उस का ग्या स्थान है जो ईख्वर से तैयार किया गया है जिस्ते व उसे बदा एक सदस दी सी साठ दिन ली पाले॥

9। थ्रीर स्वर्ग में युद्ध हुआ मीखायेल थ्रीर उस के दूत याजार में लड़े थ्रीर अजार श्रीर उस के दूत सड़े । दीर प्रयत्न न हुए थ्रीर स्वर्ग में उन्हें जाह थ्रीर न मिली ॥ ए । श्रीर यह बड़ा याजार गिराया गया हां यह प्राचीन सीप जो दियायल थ्रीर शेतान कहायता है जो सारे ससार का भरमानेहारा है पृष्यियी पर गिराया गया थ्रीर उस के दूत उस के मग गिराये गये ॥ १० । थ्रीर में ने एक यड़ा यव्द सुना जा स्वर्ग में योला थानी हमारे देश्यर का त्राया थ्री पराजन थ्री राज्य थ्रीर उस के थ्रीमिक्त जन का याधिकार हुआ है क्योंकि हमारे भाइयों का दीपदायक जो रात दिन हमारे ईश्वर के

कारों उन पर देग्य लगाता था गिराया गया है। ११। कीर उन्हों ने मेम्ने के लेष्ट्र के कारण कीर अपनी साक्षी के बचन के कारण उस पर जय किया और उन्हों ने मृत्यु ले। अपने प्राणों की प्रिय न जाना।। १२। इस कारण से हे स्वर्ग और उस में बास करनेहारी खानन्द करी. हाय पृथ्वित्रों और समुद्र के निवासियों क्योंकि शैतान तुम पास उतरा है और यह जानके कि मेरा समय धाडा है बड़ा क्रोध किये है।

१३। क्रार जब क्रजगर ने देखा कि मैं पृथिवी पर गिराया गया हू तब उस ने उस स्त्री की जी बह पुरुष जनी थी सताया ॥ १४। क्रीर बड़े गिह के दो एव स्त्री की दिये गये इस लिये कि बह जड़ ल की क्षपने स्थान की उह जाय जहा बह एक समय क्रीर दो समय क्रीर क्षांच की उह जाय जहा बह एक समय क्रीर दो समय क्रीर क्षांचे समय की नाई जल बहाया कि उसे में से स्त्री के पीके नदी की नाई जल बहाया कि उसे नदी में बहा देवे ॥ १६। क्रीर पृथिवी ने स्त्री का उपकार किया क्रीर पृथिवी ने क्रपने मुंह में से बहाई थी पी लिया ॥ १९। क्रीर क्षांचा मुंह की से बहाई थी पी लिया ॥ १९। क्रीर क्षांचार स्त्री से क्रुह हुआ क्रीर उस के बंध की जी लीग रह गये जी ईप्यर की क्रांचाओं की पालन करते क्रीर योश खीष्ट की साधी रखते हैं उन से यह करने की चला गया ॥

देन की दिया जिस के सात कि यालू पर खड़ा हुआ और एक पशु की समुद्र में से उठते देया जिस के सात सिर और दस सीग थे और उस के सिरी पर ईश्वर की निन्दा का नाम ॥ २। और जी पशु में ने देखा से जीते की नाई था और उस के पाय भालू के से थे और उस का मुह सिह की मुद्द के ऐसा था और अजगर ने अपना सामर्थ्य और अपना सिद्दासन छार बड़ा अधिकार उस की दिया॥ ३। थार में ने उस की सिरी में से एक की देखा माना ऐसा घायल किया गया है कि मरने पर है किर वस का प्राथलारक घाय घगा किया गया छीर सारो पृश्यों के लेगा उस पशु की पीड़े अचभा करते

गये॥ ४। थ्रीर उन्हों ने खजार की पूजा किई मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मार हलवाये॥ १६। थ्रीर जिस ने पशु की खिकार दिया थ्रीर पशु की पूजा होटे थ्री बड़े थे।र धनी थ्री कंगाल थ्रीर निर्वध थ्री किई थ्रीर कदा इस पशु के समान कीन है. कीन दास सब लेगो। से बह ऐसा करता है कि उन के दिया गया कि पवित्र लेगो। से युद्ध करे थै।र उन पर जय करे श्रीर हर एक कुल श्रीर भाषा श्रीर देश पर इस को प्रधिकार दिया गया॥ ८। श्रीर पृषियी के सव

साम्दर्ने स्वर्ग में से पृष्यिकी पर आग भी उतारता ५। श्रीर उन के मुद्द में भूठ नदी पाया गया क्योंकि है॥ १४। श्रीर उन आष्ट्यर्फ कर्मी के कारण वे ईक्टर के सिद्दासन के आगे निर्दीप हैं॥ जिन्दे पशु के समुख करने का अधिकार उसे दिया है। स्रीर में ने दूसरे दूत की आकाश के बीच गया बह पृथिबी के निवासिया की भरमाता है बार में से उहते देखा जिस पास सनातन सुसमाचार था

उस से लड़ सकता है। ५। खैार उस की बड़ी दिंहने हाथ पर खबवा उन के माथे पर एक कापा बही बाते और निन्दा की बात बालनेदारा मुद्द दिया जाय ॥ १९ । श्रीर कि की ई मील लेने अधवा दिया गया श्रीर वयालीस मास लेा युद्ध करने का बेचने न सके केवल बद्ध जी यह कापा अधवा पशु श्रांधकार उसे दिया गया॥ ई। श्रीर उस ने ईश्वर का नाम श्रायवा उस के नाम की संख्या खता ही॥ को विषद्ध निन्दा करने की अपना मुद्द खोला कि उस १८। यही ज्ञान है. जिसे बुद्धि दीय सी पणु की को नाम की थीर उस को त्रवू की थीर स्वर्ग में वास उस्था की जोड़ती करे क्यों कि वह मनुष्य को सी करनेदारीं की निन्दा करें ॥ ६। ग्रीर उस की यद संख्या है ग्रीर उस की संख्या क मा कियासठ है।

१४ क्री र में ने हृष्टि किई थै।र देखे। मेम्रा सियान पर्ट्यत पर खड़ा निवासी लाग जिन के नाम जगत की उत्पत्ति से वध है और उस को सग गक लाए चवालीस सहस्र जन कियं हुए मेम्ने के जीवन के पुस्तक में नहीं लिखे गये जिन के माथे पर उस का नाम थ्रीर उस के पिता है उस की पूजा करेगे ॥ एँ। यदि किसी का कान का नाम लिखा है ॥ २ । श्रीर में ने स्वर्ग से एक होय तो सुने॥ १०। यदि कोई बंधुकों को घेर लेता शब्द सुना जो बहुत जल के शब्द के ऐसा क्षीर बड़े है तो बही बंधुकाई में जाता है यदि कोई खड़्न से गर्जन के शब्द के ऐसा था ग्रीर बह शब्द जो में मार डाल ते। अवश्य है कि वही खड़ से मार डाला ने सुना वेश्य वजानेहारी का सा या ला अपनी जाय. यही पवित्र लागा का धीरज बार विज्वास है॥ अपनी बीग वजाते है। श्रीर वे सिदासन के ११। श्रीर में ने दूसरे पशु की पृथियों में से यागे श्रीर चारी प्राणियों के श्री प्राचीनों के आगें चठते देखा थीर उसे मेम्ने की नाई दो सींग थे श्रीर कैसा एक नया गीत गाते हैं श्रीर वह गीत कोई वद अजगर को नाई वोलता था ॥ १२। श्रीर वट नहीं सीख सकता था केवल व एक लाख चवासीस चस पहिले पशु के सन्मुख उस का सारा ख्रीधकार सदस जन जो पृष्टियों से मेल लिये गये थे॥ 🞖 । रखता है थीर पृथिवी से कीर उस के निवासिया से ये है हैं जी स्तियों के स्मा प्रशुद्ध न हुए क्यों कि व उस पहिले पशु की जिस का प्रायाद्वारक घाव चगा कुमार दें. ये वे दें कि जहा कही मेम्रा जाता है वे किया गया यूजा करवाता है ॥ १३ । श्रीर वह बड़े उस के पीके हो लेते हैं . ये तो ईश्वर के श्रीर मेम्ने के बड़े खाश्चय कर्म करता है यहां लें कि मनुत्यों के लिये एक पहिला फल मनुत्यों में से मेल लिये गये॥

पृषियों के निवासियों से कहता है कि जिस पशु कि वह पृथियों के निवासियों की ग्रीग हर एक को खड़्ज का घाव लगा क्षेत्र वह जी गया उस के देश कीर कुल कीर भाषा कीर लोग की सुसमाचार लिये मूर्ति बनायो ॥ १५ । श्रीर उस की यह दिया सुनावे ॥ ७ । श्रीर वह बड़े शब्द से बोलता था जाया कि पशु की मूर्ति की प्राय देवे जिन्ते पशु कि ईश्वर से डरी थार उस का गुयानुवाद करी की मूर्ति बात भी करे थीर जितने लेगा पशु को क्योंकि उस के विचार करने का समय पहुचा है

के चाहे ताने में चाहे वाने में वा चमहे में वा चमहे की बनी हुई किसी घड़तु में फैल गई है। तो जानना कि व्याधि गांसत कोढ़ है इस सिये वह वस्तु बाहे कैसे ही काम क्यों न खाती दे। तामी अधुद्व ठहरेगो॥ ५२। से। यह उस वस्त की जिस की ताने वा वाने में वह व्याधि हो चाहे वह जन का को चाहे सनो का ठा उस चमड़े की वस्तु की जलार यह व्याधि ग्रालित की क की दे यह वस्तु याग में जलाई जार ॥ ५३। थैर यांदे याजक देखे कि यह व्याधि उस यस्त्र के ताने वा बाने मे वा चमड़े की उस घम्तु मे नहीं फैली, ५८। ता जिस वस्तु में व्याधि हो उस के धोने की बाचा दे तब उसे भीर भी सात दिन लों वर्द कर रक्खे॥ ५५। थीर उस की धीने की पीके याजक उस की देखे थीर यदि व्याधि कान तो रंग बदला हो शीर न व्याधि फैली दो तो जानना कि वह अशुद्ध दै उसे षारा में जलाना क्योंकि चाचे वह व्याधि भीतर चाचे जपरवार की हा ताभी यह कटाव ठररेगा ॥ प्रध्। श्रीर यदि यालक देखे कि उस के छे।ने के पीड़े व्याधि की चमक कम हुई तो वह उस की यस्त्र के चाचे ताने चाटे वाने में से वा चमहे में से फाइको निकाले ॥ ५०। श्रीर यदि यह व्याधि तव भी उस बस्त्र को ताने वा बाने में वा चमड़े की उस यस्तु मे देख पड़े ते। जानना कि यह फूटके निकसी हुई व्याधि है श्रीर जिस में वह व्याधि है। उसे याता में जलाना ॥ धूद । ग्रीर यदि उस वस्त्र से जिस के ताने वा वाने में व्याधि हो वा चमहे की की यस्तु हो उस से जब धोई जाए तव व्याधि जासी रही है। तो वह दूसरी बार धुलकर गुह ठहरे॥ ५९। जन वा सनी को वस्त्र में को ताने वा वाने मे या चमहे की किसी वस्तु में की कीठ की व्याधि हो उस के शह अशह ठहराने की यही व्यवस्था है॥

१८ फिर यदे। वा ने मूसा से कहा, २। क्षेति के शृह ठहराने की यह व्यवस्था है कि वह याजक के पास पहु-

चाया जार ॥ ३ । श्रीर याजक कावनी के बाहर जार श्रीर याजक उन कोकी को देखे श्रीर यदि उस की कीड की व्याधि चंगी हुई ही, 8। ती याजक श्राचा दें कि गुद्ध ठइरनेडारें के लिये दी गुद्ध छीर जीते पक्षी देवदार की लक्डी साही रंग का कपरा श्रीर कुफा ये सब लिये जाएं॥ ५। श्रीर याजक आद्या दें कि एक पत्नी बदते दुर जल के जपर मिट्टी के पात्र में बांस किया जाए ॥ ई। तब वह जीते पन्नी की देवदार की लकड़ी लाही की रंग के कपडे श्रीर ज़ुफा इन सभी समेत लेकर एक संग उस यजी के लोडू में जी अहते हुए जल के जयर बलि किया जाएगा बार दे, १। श्रीर कीढ़ से शुद्ध ठहरनेहारे पर सात बार किंडजकर उस जी शुद्ध ठइराए तब उस जीते हुए पद्मी की मैदान में छोड दे॥ ८। श्रीर शुद्ध ठइरनेहारा श्रपने वस्त्री की धी सब वाल मुंड़ाकर जल से स्तान करे तब वह शुद्ध ठहरे श्रीर उस के पीके वह कावनी में तो आने पार पर सात दिन ला छापने होरे से खाहर रहे॥ ए। थीर सातव दिन वह सिर हाकी थीर भें। हो के सब वाल मुहार वरन सब आंग मुग्रहन करार खीर व्यपने वस्त्रो की धोर ब्रीर जल से स्नान करे तव वह गृह उद्दरेगा ॥ ९० । श्रीर स्नाठवे दिन वह दो निर्दाप भेड के बच्चे श्रीर बरस दिन की एक निर्दाप भेड की बच्ची थीर श्रमुखिल के लिये तेल से सना हुआ एपा का तीन दस्त्रे अंश मैदा श्रीर लागू भर तेल लाए ॥ ११ । श्रीर शुद्ध ठहरानेहारा यानक दन व दुखी समेत उस शुद्ध ठहरने हारे मन्त्र्य की यहावा के उन्मुख मिलापवाले तबू के द्वार पर खडा करे॥ १२। तब याजक रक भेड़ का बच्चा लेकर दोषबांल के लिये उने श्रीर उस लेगा भर तेल की समीप लाए ग्रीर इन दोनों की हिलाने की भेट करके यदे।वा के साम्हने हिलाए॥ र्षं । ग्रीर वह उस भेट के बच्चे की उसी खान में जहां वह पापर्वाल श्रीर देशमबलिपशुश्री की बलि किया करेगा अर्थान् पवित्रस्थान में व्यक्ति करे ख्योकि जैसा पापविल याजक का ठहरेगा वैसा ही दोप-व्यक्ति भी उसी का उद्धरेगा वह परमर्पावत्र है ॥ १८।

चीर जिस ने स्थार्ग थीर पृचिधी थीर समुद्र थीर जल फे सारो बनाये उस की प्रमाम करे। ॥

🕒 । जीर दूसरा दूत यह कएता हुवा पीहे है। लिया कि गिर गर्ध यायुल यह यही नगरी गिर गर्ड है कोंकि हम ने मय हेगा के लोगों की प्रपने व्यभिचार के कारख दे। कीप ऐता है तिस की मदिरा पिलाई है।

🤇 । कीर सीमरा इस यहे जञ्द से यह कहता हुया उन की पीछे दी निया कि यदि कीई उम पशु की थीर उस की मृत्तिं की पूजा करे थीर अपने मार्चे पर व्यवद्या प्रवने दाव पर द्वापा लेवे॥ १०। ती यह भी रंश्यर के काप की मदिश हो। उस के क्रोध के कटारे में निराली ठाली गई है पीयेगा थीर पवित्र हुती के साम्टने बीर मेम्ने के साम्टने जाग कीर मंधिक में पीड़ित किया जायमा ॥ ११ । श्रीर चन की भीडा का धूर्या यदा बर्ध्यदा बठता है शार न दिन न रास विधाम उन की है वो पशु की थीर उस की मृत्तिं की पूका करते हैं खीर का काई उम के नाम का काषा लेता है॥ १२। यही पवित्र लेती का धीरत दे हो। ईक्टर की बाहाओं का ग्रीर यीश के विश्वाम की पालन करते हैं।

१३ । चीर में ने स्था में एक प्राट्य सुना जे। मुक्त में धोला यह लिख दि बाद में वे। प्रभु में सरते है मेा मृतक धन्य हैं . यात्ना कहता है हा कि व व्यपने परिचम में विचास करेंगे परना उन के कार्क उन के मा रा लेते है।

१४। श्रीर में ने हुछि किई ग्रीर देशी एक मुफुट थार अपने द्वाच से दीखा दमुखा लिये दुर थीर यह भावत से पुकारक उस से जो मेघ पर धैठा तिरे विचार प्रगट किये गये है ॥ घा वाला प्रपना दमुत्रा लगाके लवनी कर क्योंकि पृष्यियो की योती पक चुकी है। १६। ग्रीर जा लगाया शार पृथियी की लयनी किई गई॥

१७। श्रीर दूसरा दूत स्वर्ग में के मन्दिर में से निकला थ्रीर उर्च पार्स भी चोखा इबुक्रा था॥ १८। थार दूसरा दूत लिसे आग पर याधिकार या घेदी में से निकला थार जिस पास चारता ईंसुया था उस मे यहुत पुकारकर योला अपना चेाखा ईंबुश्रा लगा थीर पृांचची की टाख सता के गुच्छे काट से क्योंकि उम के दारा पक गये है। १९। कीर दूत ने पृष्यियो पर प्रपना इंबुका समाया कीर पृष्यियी की दाख लता का फल काट लिया और उसे ईप्टर के कीप के यहेरस के कुड में डाला॥ २०। श्रीर रस के कुछ का रीवन नगर के बाहर किया गया थीर रस के फुंड में से छोड़ी की लगाम तक लाहू एक सा काश तक यह निकला॥

१५. क्रीर में ने स्थर्ग में दूसरा एक विन्द यहां श्रीर प्रदूत देखा प्रणात् सात दूत जिन के पास सात विपत्ति थीं जा पिकली घीं धीकि उन में ईप्यर का कीय पूरा किया गया ॥

२। थीर मे ने जैसा गक बाग से मिले हुए कांच के समुद्र की ग्रीर पशु घर थीर इस की मूर्ति घर थीर उस के कापे पर थीर उस के नाम की संस्था पर जय करने हारों की उस कांच की ममुद्र की निकट र्दग्यर की ग्योगी लिये हुए खड़े देखा ॥ ३ । ग्रीर ब इंग्र्यर के दास मूसा का गीत थीर मेम्ने का गीत गाते दे कि हे सर्व्यशक्तिमान ईण्यर परमेश्यर तेरे कार्य वहे थार ब्रह्मत हैं . हे पवित्र सागों के राजा चक्कता मेघ है थीर उम मेघ पर मनुष्य के पुत्र के तिरे मार्ग यथार्थ खीर उस्ते हैं ॥ ४। दे परमेश्वर समान एक ग्रैठा है का अपने मिर पर माने का कीन तुक से नदी हरेगा ग्रीर तेरे नाम की म्तुति नहीं करेगा . क्योंकि क्षेत्रत तू ही पवित्र है स्त्रीर सव है। १५। थ्रीर दृसरा दूत सन्दिर से से निफला देशों के लेगा प्राक्षे तेरे प्राग्ने प्रणाम करेगे क्योंकि

**४। ग्रीर एस के पीले में ने हुछि किई खैार** रोरे लिये लवने का समय पहुचा है इस लिये कि देखे। स्वर्ग में साक्षी के सबू का मन्दिर खीला गया ॥ ६ । ग्रीर साते दूत जिन पास साती विपते मेघ पर घैठा था उस ने पृथियो पर अपना इंतुष्या थीं गुढ़ थीर चमकता हुआ बस्त्र पहिने हुए थीर काती पर मुनहत्ते पटुके बांधे हुए मन्दिर से से

सात द्ती की ईश्वर के जी सदा सर्व्वदा जीवता दै कीप से भरे हुए सात सोने के पिवाले दिये॥ ८। श्रीर ईप्रवर की महिमा से श्रीर उस के सामर्थ्य से मन्दिर धूर से भर गया थीर जब ली उन सात दूतों की साती विषते समाप्त न हुई तव लो कोई मन्दिर में प्रवेश न कर सका॥

१६ न्ह्री र मैं ने मन्दिर में से एक बड़ा चट्ट सुना की उन सात दूती

में बोला जायो। यौर ईक्बर के काप के सात पियाले पृष्यिवी पर उंडेले। ॥

२। श्रीर पहिले ने जाके अपना पियाला पृथियी पर उंडेला थीर उन मनुष्यों की जिन पर पशु का काषा था थीर की उस की मूर्ति की पूजा करते थे वुरा ग्रीर दु खदाई चाव हुन्रा ॥

३। श्रीर दूसरे दूत ने अपना पियाला समुद्र पर उंडेला श्रीर वह मृतक का सा लाहू दे। गया श्रीर ससुद्र में दर एक जीवता प्राची मर गया॥

थे। श्रीर तीसरे दूत ने अपना पियाला नदियों पर ग्रीर जल को सेतीं पर उंडेला ग्रीर वे लीडू हो। गये॥ ५। श्रीर में ने जल के दूत की यह कहते सुना कि हे परमेश्चर जो है थीर जी था थार जी पवित्र है तू धर्मी है कि तू ने यह न्याय किया है। ६ । क्यों क्रिं उन्हा ने पवित्र लेगो थेगर भविष्यद्वकाओं का लेखू बहाया थ्रीर तूने उन्दे लेखू पीने की दिया है क्योकि वे इस याग्य है। 9 । श्रीर में ने घेदी में से यह शब्द सुना कि हा है सर्व्व-शक्तिमान ईश्वर परमेश्वर तेरे बिचार सम्ने थीर यथार्घ हैं॥

गुबानुबाद करते के लिये यश्चाताप न किया॥

निकले ॥ 9 । थीर खारी प्राणियों में से एक ने उन सिंहासन पर उद्देला थीर उस का राज्य खाँधियारा है गया थार लागां ने लोश के मारे अपनी अपनी जीभ चवाई ॥ ११। श्रीर उन्हों ने प्रपने लेशे के कारग ग्रीर ग्रापने छावां के कारण स्वर्ग के ईप्रवर की निन्दा किई थै।र अपने अपने कर्मी से पश्चाताप न किया ॥

> १२। श्रीर इटवें दूत ने श्रापना पियाला वसी नदी फुरात पर उंडेला श्रीर उस का जल सूख गया जिस्ते मूर्यो। दय की दिशा के राजाग्री का मार्ग तैयार किया जाय॥ १३। थ्रीर मे ने खजगर के मुद में से थीर पशु के मुंद में से थीर भूठे भविष्यद्वका के मुद्द में से निकले दुए तीन श्रशुह श्रात्मार्थी की देखा जो महकों की नाई ये॥ १४। क्योंकि व भृतीं के खात्मा है ना प्राइचर्य कर्म करते हैं थार जा सारे ससार के राजाओं के पास जाते है कि उन्हें सर्व्वणितामान ईज्ञार के उस वही दिन की युद्ध के लिये एक हु करें॥ १५। देखे। मे चार की नाई क्षाता डू. धन्य वर्ड जो जागता रहे थै।र स्रमने वस्त्र की रक्षा करे जिस्ते वह नगान फिरे कीर ले। ग उस की लज्जान देखें॥ १६ । थ्रीर उन्दों ने उन्दे उस स्थान पर म्झट्टे कियां जा दन्नीय भाषा में इमीग्रिट्टी कहावता है।

१९। खेर सातवे दूत ने खपना पियाला खाकाश में उंडेला थ्रीर स्वर्ग के मन्दिर में वे श्रर्थात् विंदा-सन से रक्त वसा शब्द निकला कि दी चुका। १८। खीर शब्द खीर गर्जन खीर विजालियां दुई श्रीर वहा मुध्देहील हुन्ना ऐसा कि जब से मनुष्य पृष्टियी पर हुए तब से वैसा भीर इतना वडा सुई होल न हुआ। १९। श्रीर वह बड़ा नगर तीन खरह दे। गया और देश देश के नगर गिर पढे और ८। श्रीर चै। घे दूत ने श्रपना पियाला सूर्य्य पर ईश्वर ने बड़ी बाबुल की स्मरण किया कि श्रपने चंदेला थार मनुष्यों की श्राम से भुलसाने का श्राध- क्रीध की जलजलाइट की मदिरा का कटारा उसे कार उसे दिया ग्राया ॥ ९ । थ्रीर सनुष्य बही तथन देवे ॥ २० । श्रीर घर एक टापू भाग गया श्रीर से मुलसाये गये थीर ईश्वर की नाम की निन्दा किई कोई पर्व्यंत न मिले॥ २१। थीर बहे थीले जैसे जिसे इन विपता पर अधिकार है बीर इस का मन मन भरके स्वर्ग से मनुष्ये। पर पहें बीर श्रीली की विर्यात के कारण मनुष्यों ने ईप्रवर की निन्दा १० । श्रीर पाचर्य दूत ने श्रपना पियासा पशु के किन्हें क्योंकि उस से निपट बड़ी विपास हुई ॥

१७ न्हीर जिन शत दूती के पास वे सात पियाले थे उन में से एक

ने खाके मेरे संग वात कर मुक्त से कहा आ मै तुके उस बड़ी वेश्या का दयह दिखाऊँगा जी बहुत जल पर छैठी है।। २। जिस के संग पृधियों के राजान्नों ने व्यभिचार किया है और पृथिवों के निवासी लेगा उस को व्यक्तिचार को मदिरा से मतवाले दुर है। है। श्रीर यह स्नात्मा में मुक्ते जंगल में ले गर्या कीर क्योंकि वह प्रमुखी का प्रभु श्रीर राजाओं का राजा मैं ने एक स्त्री की देखा कि लाल पशु पर बैठी घी है थीर जी उस के सा है सा बुलाये हुए थीर सुने को ईष्टर को निन्दा के नामें से भरा था थीर हुए द्वीर विष्टासये। यह ॥ ९५। फिर सुभ से जिस की सात सिर श्रीर दस सींग थे। ४। श्रीर वाला ली जल तून देखा जदा वेश्या बैठी है सी यह स्त्री वैजनी खीर लाल वस्त्र पहिने घी श्रीर बहुत खहुत लाग श्रीर देश थ्रीर भाषा है।। १६। सोने और बहुमूल्य पत्थर खीर मातियों से विभूषित खीर वे दस सीग से तू ने देखे खीर पशु ये ही घी खीर उस के हाथ में एक से।ने का कटोरा था की वेश्या से वैर करेगे खीर उसे उजाईंगे खीर नगी घिनित वस्तुक्षा से खार उस के व्यक्तिचार की खशुट्ट करेगे बार उस का सांस खायेगे खार उसे खारा में वस्त्रीं से भरा घा ॥ ५ । ग्रीर उस के माथे पर एक जलायेंगे ॥ १९ । ग्रोंकि ईश्वर ने उन के मन में नाम लिखा या श्रर्थात् भेद . वडी वाबुल . पृथिवी यह दिया है कि व उस का परामर्थ पूरा करे श्रीर की वेश्याखों द्यार चिनित वस्तुक्षों की माता ॥ ६। एक परामर्श रखें ग्रीर जब लें ईश्वर के बचन पूरे क्रीर में ने उस स्त्री की पवित्र ले।ग्री के लेाडू से न दीवें तब लें अपना अपना राज्य पशु की भीर योगु के साक्षिया के लाहू से मतवाली देखी देवे॥ १६। श्रीर की स्त्री तू ने देखी से वह क्षीर उसे देखकों में ने बड़ा आश्चर्य करको अचभा बड़ी नगरी है की पृथिवी के राजाकी पर राज्य किया ॥

९। श्रीर दूत ने मुक्त से कहा तू ने क्यो श्रसमा किया . मै स्त्री का ग्रीर उस प्रशु का भेद ला उस का बाहन है जिस को सात सिर स्नीर दस सीता है तुभा से कडूंगा॥ ८। जी पशुत्र ने देखा से। प्रा थीर नहीं है और खधाद कुह में से उठने छै।र विनाश की पहुचने पर है खीर पृथिको के निवासी लाग जिन के नाम जगत की उत्पत्ति से जीवन के थोड़ी बेर रहने होगा ॥ ११। बीर बह पशु को बहुताई से धनवान हुए है ॥

या श्रीर नहीं है श्राप भी श्राठवां है ग्रीर सातें में से है थौर विनाश के। पहुचता है॥ १२। थौर ना दस सीग तू ने देखे से दस राजा है जिन्हों ने श्रव लों राज्य नहीं पाया है परन्तु पश्च की संग एक घड़ी राजाओं की नाई अधिकार पाते है।। १३। इन्हें। का एक ही परामर्श है श्रीर वे स्रपना स्रपना सामर्थ्य ग्रीर ग्राधिकार पशु की देंगे॥ १४। ये ती मेम्ने मे युह करेगे श्रीर मेम्ना चन पर जय करेगा करती है ॥

१८. क्रीर इस के पीछे में ने एक दूत की स्वर्ग से उत्तरते देखा निम का वसा क्राधिकार या थीर पृथिवी उस की तेज से प्रकाशमान हुई॥ २। थ्रीर उस ने पराक्रम से बड़े ग्रव्द से पुकारा कि गिर गई वही बाबुल गिर गर्इ है स्रार भूतों का निवास स्रीर हर एक स्रशुद्ध पुस्तक में नहीं लिखे गये है पशु की देखके कि वह आत्मा का बन्दोगृह ग्रीर हर एक श्रशुद्ध ,श्रीर था श्रीर नहीं है श्रीर श्राविगा असमा करेगे॥ ए। दिन्त पैकी का पिंजरा हुई है॥ ३। क्योंकि सव यहीं वह मन है जिसे बुद्धि है . वे सात सिर सात दिशों को लोगों ने उस के व्यक्तिवार के कारण जी पर्छ्वत हैं जिन पर स्त्री बैठी है ॥ १०। श्रीर सात काप छाता है तिस की सदिरा पिई है थार पृथिबी राजा है पाच तिर गये है थीर एक है थीर दूसरा के राजाथी ने उस के स्मा व्यक्तिया है थीर श्रव लों नहीं आया है श्रीर जव आवेगा तव उसे पृथिवी के व्योपारी लोग उस के सुख विसास की

8। कीर में ने स्वर्ग से दूसरा शब्द सुना कि दे मेरे लोगो उस में से निकल आओ कि तुम उस के पापें। में भागीन द्वाश्री और कि उस की विपती से से कुछ तुम पर न पड़ें॥ ५। क्योंकि उस के पाप स्वर्ग लें पहुचे हैं थीर ईक्तर ने उस के कुकर्मी को। स्मरण किया दे॥ ६। जैसा उस ने तुम्हे दिया है तैसा उस को भर देख्रो थै।र उस के कर्मी के श्रनुसार दूना सबे दे देश्रा . जिस कटोरे में सस ने भर दिया उसी में उस के लिये दूना भर देखे।॥ ७। जितनी उस ने खपनी बड़ाई किई खीर सुख बिसास किया उतनी उस की पीडा श्रीर श्रीक देखी क्योंकि बह अपने मन में कदती है में राखी हो बैठी हू कीर विश्ववा नदी हू थै।र शेक किसी रोति से न देखारी। ८। इस कारण एक घी दिन में उस की विपते छा पर्देगी व्यर्थात् मृत्यु ब्रीर श्रोक ब्रीर ब्रकाल कार यह श्राम में जलाई जायमी क्योंकि परमेश्वर ईश्वर जी **च्य का विचारकर्ता है ग्रांक्तिमान है॥ ए। थार** पृंचिवी के राजा लोग जिन्हों ने उस के सग व्यंभि-चार थै।र सुख विलास किया जब उस के जलने का घूषा देखेंगे तब उस के लिये रायेगे श्रीर काती पोटेंगे॥ १०। श्रीर उस की पीडा के हर के मारे दूर खडे हैं। कहेंगे दाय दाय दे बड़ी नगरी बाधुल हे दृढ़ नगरी कि एक छी घड़ी में तेरा विचार था पडा है ॥ ११। श्रीर पृथिवी के ब्योपारी लोग इस पर रायेगी थ्री कलपेंगे क्योंकि श्रव तो कोई उन के ष्ठदाजों की बामाई नदी माल लेगा॥ १२। अर्थात् स्रोने श्री रूपे श्री वहुमूल्य पत्थर थी मोती श्री मलमल भी बैजनी बस्त्र भी पाटम्बर ग्री लाल बस्त्र की वेशभाई श्रीर हर प्रकार का सुगन्ध काठ श्रीर हर प्रकार का घाषीदांत का पात्र श्रीर बहुमूख्य क्राठ के भी पीतल भी लोधे थी। मरमर के सब मांति के पान ॥ १३ । श्रीर दारचीनी श्री इलायची श्री ध्रप श्री सुगन्ध तेल श्री लेखान श्री मदिरा श्री तेल श्री चोखा पिसान थ्री ग्रेष्ट्र थ्री कीर थ्री भेड़े थ्रीर छोड़ों थ्री रघें। - चै। दासें। की आकार्च स्नार मनुष्यों के प्रासा। १४। बार तेरे प्रार्थ के बांकित फल तेरे पास से जाते रहे ; श्रीर सब विकनी थीर भड़कीलो बस्तु तेरे पास से उसी में पाया गया ॥

नष्ट दुई दे श्रीर तू उन्दे फिर कभी न पानेगा॥ १५। इन यस्तुका के व्योपारी लोग के। उस से धन-वान हो गये उस की पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े द्देशों थार रेश्ते था कलपते हुण कद्देशे॥ १६। द्वाय द्वाय यद यही नगरी जा मलमल थार वैजनी थी। लाल वस्त्र पहिने थीं श्रीर माने श्रीर यहुमूल्य पत्यर श्रीर मेरितया से विभूषित ची कि एक ही घड़ी मे इतना बहा धन विला गया है। १९। ग्रीर हर एक माभी श्रीर जहांकी पर के सब लोग श्रीर महाद लाग ग्रीर जितने लाग समुद्र पर कमाते है सय दूर खडे हुए॥ १८। कार उस के जलने का ध्रुत्रां देखते हुए पुकारके बोले कीन नगर इस बद्धी नगरी के समान है॥ १९। थीर उन्हों ने अपने अपने सिर पर ध्रुल डाली क्रीर राते क्री कलपते द्वर पुकारके घोले हाय हाय यह घडी नगरी जिस के द्वारा सब लाग जिन के समुद्र में जदाज घे उस के यहुमूल्य इव्य से धनवान दे। गये कि एक दी घडी में वह उनड गई है।। २०। दे स्वर्ग कौर दे पवित्र प्रेरिता थार भविष्यद्वक्ता लागा उस पर खानन्द करी क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिये उस से पलटा लिया है। २१। खे।र एक पराक्रमी दूत ने छड़े चङ्की की पाट की नाई एक पत्थर की लेकी समुद्र में डाला श्रीर करा यूं वरियाई से वही नगरी वावुल गिराई जायगी थीर फिर कभी न मिलेगी ॥ २२ । थीर र्वे य वजाने हारें। श्रीर वजिनया श्रीर वशी वजाने-ष्टारीं खीर तुरसी फूंकनेटारी का शब्द फिर कभी तुक में सुनान जायगा थीर किसी उद्यम का कोई कारीगर फिर कभी तुक्त में न मिलेगा श्रीर चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुक्त में युनान जायगा॥ २३। श्रीर दीयक की ज्येगीत फिर कभी तुमाने न चमकेगी थीर दूस्टेथी दूस्टिन का अठ्य फिर कभी तुभ में युनान जायगा को कि तेरे ब्यापारी लाग पृष्यियों के प्रधान घे इस लिये कि तेरे टीने से सब देशों के लेगा भरमाये गये।। २४। ग्रीर भविष्य-दुक्ताओं कीर पवित्र सोगो का सोष्ट्र कीर की जी लोग पृथियो पर अध किये गये घे सभी का ले। हू

१८. न्हीर इस के पोक्षे में ने स्वर्ग में बहुत लेगों। का बहा शब्द

सुना कि इतिलूयाइ परमेश्वर इमारे ईश्वर की त्राग के लिये जय जय थ्री महिमा थ्री कादर थ्री सामर्थ्य द्वाय ॥ २ । इस लिये कि उस के विचार सन्ने खीर यचार्य है क्यों कि उस ने बड़ी बेश्या का जो अपने व्यभिचार से पृषिवी का भृष्ट करती घी विचार किया है श्रीर अपने दासे। के लोड़ का पलटा उस से लिया है ॥ ३ । स्रोर वे दूसरों वार इलिल्याह व्राले स्मार उस का धूमा सदा सर्व्यदा लों उठता है ॥ ४। ग्रीर चौर्छा है। प्राचीन ग्रीर चारों प्राणी गिर पडे थीर ईक्टर की जी विहासन पर बैठा है प्रकास करके वाले आमीन इतिल्याइ ॥ ४ । श्रीर रक शब्द सिटाइन से निकला कि दे हमारे ईश्वर के सब दासे। थार उस से हरनेहारा का क्वाटे का बड़े सब उस की स्तित करो ॥ ई। ख़ीर में ने जैसे घट्टत लोगों का ग्रब्द ब्रीर जैसे बहुत जल का भव्द थ्रीर जैसे प्रचंड गर्जना का ग्रव्य घैसा ग्रब्द सुना कि इलिल्याच परमेश्वर ईव्दर सर्व्वशक्तिमान ने राज्य लिया है॥ ९। श्राश्रो इस श्रानन्दित श्रीर श्राहलादित दीवे थीर उस का गुगानुवाद करे क्वोंकि मेस्ने का विवाद था पहुंचा है थीर उस की स्त्री ने कापने को तैयार किया है। 🖺 । श्रीर उस की यह दिया गया कि शुद्ध थीर उजली मलमल पहिने क्यों कि यह मलमल पवित्र लोगों का धर्म है। ୯ । श्रीर यह मुक्त से बीला यह लिख कि धन्य बे जे। मेम्रे के विवाह के भीज में बुलाये गये है . फिर मुभा से बीला ये बचन ईश्वर की सत्य बचन है। १०। श्रीर में उस को प्रयाम ऋरने को लिये उस की चरणा के आगों गिर पहा श्रीर उस ने मुक्त से कहा देख ऐसा मत कर में तेरा श्रीर तेरे भाइयों का जिन पास योश् की साली है सगी दास हू. ईक्टर की प्रणाम कर क्योंकि योश की साक्षी सविष्यद्वाणी का श्रात्मा है॥

एक छ्वेत छोड़ा है और जो उस पर बैठा है सा मार डासे गये थार सब पक्षो उन के मांस से तृप हुए।

विश्वासयोग्य थार सच्चा कहावता है थार वह धर्म से बिचार थीर युद्ध करता है।। १२। उस की नंत्र थारा की क्याला की नाई है थीर उस के सिर पर वहुत से राजमुक्ट है स्रीर उस का रक नाम लिखा है जिसे ग्रीर कार्ड नहीं केवल वही श्राप जानता है॥ १३। श्रीर वह लोडू से हुवाया हुश्रा बस्त्र पहिने है ग्रीर उस का नाम यूं कहावता है कि ईस्टर का बचन ॥ १४ । थैं।र स्वर्ग में की सेना खेत घोडी पर चढे हुए डजली श्रीर शुद्ध मलमल पहिने हुए उस को पी है दे। लेती घो ॥ १५। श्रीर उस की मुद्र से सोखा खड़्न निकलता है कि उस से वह देशें। के लोगों की मारे श्रीर वही लोहे का दंड लेके उन को चरवाही करेगा थै।र वही सर्ख्यातिमान ईप्छर के क्रोध की जलजलाइट की मंदिरा के क्रुड मे रीदन करता है ॥ १६ । श्रीर उस को वस्त्र पर श्रीर जाघ पर उस का यह नाम लिखा है कि राजायो। का राजा थै।र प्रभुयो। का प्रभु॥

१८। खीर में ने एक दूत की सूर्य में खडे हुए देखा और उस ने बड़े शब्द से पुकारके सब पंछिया में जी स्राकाण के बीच में से उहते है कहा सास्रो र्इक्टर की वही वियारी के लिये एक हे देखी ॥ १८। जिस्ते तुम राजाक्षी का मांच क्षीर सद्दस्पतिया का मांस थ्रीर पराक्रमी पुरुषों का मांस श्रीर घोड़ी का थीर उन पर चढ़नेहारी का मांस श्रीर क्यानिर्धन्ध क्या दास वया क्रोटे वया वहे सब लेगों का मास खावा। १९। श्रीर में ने पशु की श्रीर पृथिवी के राजाश्री का थीर उन की सेनाओं की घोडे पर चठनेहारे से थीर उस की सेना से युद्ध करने की एकट्टे किये हुए देखा॥ २०। श्रीर पशु पकड़ा गया श्रीर उस की सा वर भूठा भविष्यद्वक्ता जिस ने उस के सन्मुख ष्पाश्चर्य कर्मा किये जिन के द्वारा उस ने उन लोगों की भरमाया जिन्हों ने पशु का छापा लिया श्रीर जी उस की मूर्ति की पूजा करते थे. ये दोनों जीते जी उस भाग की कील में जो गन्धक से जलती है हाले गये ॥ २१ । थ्रीर जी लीग रह गये से घोड़े पर ११। श्रीर में ने स्वर्ग की खुले देखा श्रीर देखे। चढ़नेहारे के खड़्न से की उस के मुद्द से निजलता है

२०. श्रीपर में ने एक दूत की स्वर्ग से चलरते देखा जिस पाय अथात क्रुड की क्लो भी थीर उस के दाथ में वही जजीर यो ॥ २ । श्रीर उस ने श्रजशर की वर्षात प्राचीन सांप की जी दियावल थीर शैंतान है पकडके दरें सहस्र वरस ली वाध रता ॥ ३। श्रीर उस की ष्रयाद कुड में डाला थै।र बन्द करके उस के कपर

छाप दिई जिस्ते यह जब ली महस्र बरस पूरे न हो तव लों फिर देशों के लोगों की न भरमाध शार इस पीके उस की घोडी बेर ली कूट जाने देशा॥

४। श्रीर में ने सिहासन की देखा थीर उन पर लेगा बैठे ये थीर उन लेगों की विचार करने का व्यधिकार दिया गया और जिन लेगों के छिर योज की साकी के कारण थार ईश्वर के वचन के कारण काटे गये थे और जिन्दों ने न पशुकी न उस की मूर्ति की पूजा किई थ्रीर श्रवने अपने माथे पर थ्रीर अपने अपने हाथ पर कापा न लिया से ने उन की प्राचीं की देखा बार वे जी गये बार स्त्रीए के सग सदस बरस रास्य किया ॥ ५। परन्तु ग्रीर सब मृतक लेगा जब सी सदस घरस पूरे न दुग तघ ली नदीं जी गये . यह सा पहिला पुनसत्यान है ॥ ६ । जी पहिले पुनस्त्थान का भागी है सा धन्य श्रीर पवित्र है . इन्हों पर दूसरी मृत्यु का कुक अधिकार महीं है परन्तु वे ईण्वर के ब्रीर खीष्ट के याजक है। ग्री थीर सहस वरस उस की सा राज्य करेगे॥

9। श्रीर सब सहस वरस पूरे होंगे तब ग्रैतान खपने बन्दीगृह से हुट जाया। ॥ ८। थै।र चहुं खूट पृषियी के देशों के लोगों की अर्थास् जूल खार माजूज की जिन की संख्या समुद्र के बालू की नाई , होती भरमाने की निकलेगा कि उन्हें युद्ध की लिये रक हु करे॥ ए। कीर वे पृधिवी की चै। हाई पर चढ़ आये कैंद्र पवित्र लोगा की कावनी और प्रिय मगर की। धंर तिया श्रीर ईक्टर की श्रीर से श्राग स्टर्भा

गया थार वे रात दिन सदा सर्घ्यदा पीछित किये जायेगे॥

११। श्रीर में ने स्क यहे खेत विनासन की थार उस पर बैठनेतारे की देखा जिस के सन्मुख से पृथियी यार आकाश भाग गये श्रीर उन के लिये जगह न मिली ॥ १२। थीर में ने ज्या होटे प्या बड़े सव मृतकों की ईश्वर के खारी खड़े देखा थै।र पुस्तक खाले गये थार दूसरा पुन्तक व्ययात् जीयन का पुस्तक कारा गया श्रार पुस्तकी में लयी हुई वाता से मृतका का विचार उन के कर्मी के अनुसार किया गया ॥ १३। थीर समुद्र ने उन मृतको की की उम म घे दें दिया थीर मृत्यु थीर परलाक ने उन मृतकी की की उन में घे दें दिया थीर उन में से हर एक का विचार उस के कर्मी क अनुसार किया गया॥ १४। योर मृत्य क्रीर परलाक स्नाग की कील में डाले गये . यह ता दूसरी मृत्यु है ॥ १५ । श्रीर जिस किसी का नाम जीवन के पुम्नक मे लिखा हुया न मिला यह याग की कील में डाला गया॥

२१. च्री र में ने नये स्नाकाण कीर नर्द पृष्टियों की देखा स्प्रोक्ति पहिला प्राक्षाण ग्रार पहिली पृष्टिकी जाते रहे स्नार समुद्र भीर न था॥ २। ज़ार मुक्त योद्यन ने पवित्र नगर नई यिष्णलीम का जैसी ट्रॉक्टन का अपने स्टामी के लिये मिगार किई हुई है बैची तैयार किई हुई स्वर्ग व ईश्वर के पास से उतरते देखा ॥ ३ । श्रीर मैं ने स्वर्ग से एक वहा ग्रव्द सुना कि देखा ईफ़र का होरा मनुष्यों के साथ है थीर घर उन के संग वाम करेगा और वे उस के लेगा होगे और ईववर स्राय उन को साथ उन का ईप्रवर द्वागा॥ ४। स्रीर ईंग्टर उन की ग्रांखों से सब ग्रांसू पेक हालेगा थ्रीर मृत्यु थ्रीर न द्वागी श्रीर न ग्रीक न विलाप न लेश क्रीर देशा वशेकि प्रशनी वात जाती रही हैं ॥ ५ । छोर सिंदासन पर बैठनेहारे ने कहा देखे। से उत्तर्भ हैं।र उन्दे भस्म किया॥ १०। श्रीर उन का में सब कुरू नया करता हू. फिर मुभ से बोला भरमानिहारा शैतान क्याम क्षीर मंधक की कील लिख से बढ़ीक ये बचन सत्य क्षीर विक्रास्योग्य में जिस में पशु क्रीर कूठा मधिप्रद्वा है डाला है। है। क्रीर उस ने सुक्त से कहा है। खुका . में खलफा खैर खोमिंगा खादि खैर अन्त हू. जे। प्राप्त है उस को में तोवन के जल के सेते में से संविक्त के स्थान के स्था

ए। थार जिन शत दूता की पास सात पिक्रली विषता से भरे हुए साती पियाले घे उन से से एक मेरे पास ग्राया ग्रीर मेरे संग बात करके बाला कि या में दूरिहन की अर्थात् में से की स्त्री की तूमे दिखाकारा ॥ १० । थ्रीर वह मुक्ते खात्मा में एक बहु थार कचे पर्छत पर ले गया भार बहु नगर पवित्र विक्शलीम की मुक्ते दिखाया कि स्वर्श से ईश्वर के पास से सतरता है। ११। श्रीर ईश्वर का तेज उस में है ग्रीर उस की द्योति व्यत्यना माल के पत्थर की नाई अर्थात रफाटेक स्रीखे मूर्णकान्त मीं की नाई है।। १२। श्रीर उस की वही ग्रीर जची भीत है ग्रीर उस के वारह फाटक है थ्रीर उन फाटकों पर बारह दूत है श्रीर नाम उन पर लिखे है अर्थात् इसायेल के सन्तानी के वारह कुली को नाम ॥ १३ । पूर्व्य की खोर तंन फाटक उत्तर की खार तीन फाटक दक्षिण की खार तीन फाटक थैर पश्चिम की श्रीर तीन फाटक है॥ १४। श्रीर नगर की भीत की वारह नेव है थार उन पर मेम्रे के वारह प्रेरिता के नाम ॥ १५ । ग्रीर जी मेरे संग वात करता था उस पास एक मोने का नल था जिस्तें वह नगर की थीर उस के फाटकी की थ्रीर उस की भीत की नापे॥ १६ । श्रीर नगर चै।खुंटा वसा है थार जितनी उस की चै।डाई उतनी ∖उस की लम्बाई भी है ग्रीर इस ने उस नल से नगर के। नापा कि साछे सात सा का का है . उस की लम्बोई क्षार चौहाई थार सचाई एक समान है॥ १५। और उस ने उस की भीत की मनुष्य के अर्थात्

कान्त की थो श्रीर नगर निर्मल सेने का था जो निर्मल कांच के समान था॥ १९। श्रीर नगर की भीत की नेवे इर एक वहुमूख्य पत्थर से संवारी हुई यो पहिलो नेव यूर्णकान्त की यो दूसरी नीलमांग की तीयरी लालड़ी की चै। थी मरकत की ॥ २०। पांचवी गोमेदक की इठवीं माणिक्य की सातवीं पीतमणि की खाठवीं पेराज की नवीं पुखराज की दसवीं लइ-र्यानवे की रायारहवीं घूसकान्न की बारहवीं मर्टीप की ॥ २१ । श्रीर वारह फाटक बारह माती घे रक रक माती से एक एक फाटक वना था थार नगर की सहक स्यच्छ काच के ऐसे निर्मल साने की थी॥ २२। थ्रीर में ने उस में मन्दिर न देखा क्यों कि परमेश्वर ईश्वर सर्व्वशक्तिमान ग्रीर मेमा उस का मन्दिर है।। २३। थीर नगर की सूर्य अधवा चद्रमा का प्रयोजन नहीं कि वे उस में जमकी म्योकि ईश्वर के तेन ने उसे ज्येकि दिई थीर मेम्राउस का दीपक है। २४। ग्रीर देशों के लोग जी त्राग पानेहारे हैं उस की ज्योति से फिरेगे थै।र पृथियी के राजा लेगा प्रपना थापना विभव थै।र मर्यादा उस में लावंगे॥ २५। थै।र उस के फाटक दिन की ऋभी बन्द न किये जायेंगे क्यों कि वहां रात न द्वागी॥ २६ । श्रीर वे देशों की ले ग्री का विभव धीर मर्प्यादा उस में लावेंगे॥ २८,। कार काई ग्रापिवत्र बस्तु श्रायवा घिनित कर्मा करने-द्वारा अध्या कुठ पर चलनेहारा उस में किसी रीति से प्रवेश न करेगा परन्तु केवल वे लेगा जिन के नाम मेसे को जीवन के पुस्तक में लिखे हुए है।

संग वात करता था उस पास एक सोने का नल था जिस्त वह नगर को खीर उस के फाटको को लिस्त वह नगर को खीर उस के फाटको को चीखाई उतनी उस को नम्बाई भी है ग्रीर उस ने उस नल से नगर के नम्बाई भी है ग्रीर उस ने उस नल से नगर के नम्बाई भी है ग्रीर उस ने उस नल से नगर के नम्बाई की को का का है . उस को लम्बाई की है खार का का है . उस को लम्बाई खीर चीखाई खार का का है . उस को लम्बाई खीर चीखाई खार का का है . उस को लम्बाई खीर चीखाई खार का का है . उस को लम्बाई खीर चीखाई खार का का मनुष्य के खार्थात है जो एक एक मास के खनुसार खपना फल दें बार उस ने उस को भीत को मनुष्य के खार्थात को नाम से नाम है ॥ है । ग्रीर ख़ब को ची को चाा करने के लिये है ॥ है । ग्रीर ख़ब तूत को नाम से नाम कि एक सा चवालीस हाथ

मेवा करेगे ॥ 🞖 । श्रीर उस का मुद्द देखेंगे श्रीर उस का नाम उन के माथे पर दोगा॥ ५। थीर बदां रात न द्वागी थ्रीर उन्दे दीयक का अथवा सूर्य्य की क्योति का प्रयोजन नहीं क्योकि परमेक्वर ईक्वर उन्हें ज्योति देगा थै।र वे सदा सर्व्वदा राज्य करेगे॥

योग्य ब्रीर सत्य है ब्रीर पवित्र भविष्यद्वक्तायों के ईश्वर ब्रीर व्यक्तिचारी थ्रीर हत्यारे खार मूर्तिपूजक है ब्रीर परमेश्रद ने प्रापने दूत के। भेजा है जिस्ते यह बाते हर एक जन जो भूठ की ग्रिय जानता श्रीर उस पर जिन का श्रीघ्र पूरा दे।ना श्रयथ्य दे अपने दासें को चलता है ॥ १६ । मुक्त योशु ने अपने दूत की भेजा दिखावे ॥ ९। देख मै शीघ्र स्नाता टू. धन्य वद की है कि सुम्दे मण्डलियों में इन वातों की सानी देवे. इस पुस्तक को भविष्यद्वावय की वाते पालन में दाकद का मूल ग्रीर वंश ग्रीर भार का उज्जल करता है॥

८। श्रीर में योदन जो हू सोई यह वार्न देखता थीर मुनता था थीर जब में ने मुना थीर देखा तब जी दूत मुक्ते यह बाते दिखाता था में उस के चरणा के ब्राग्ने प्रवास करने की गिर पडा॥ ए। श्रीर उस ने मुक्त से कदा देख ऐसा मत कर वये। कि मै तेरा थार भविष्यदुक्ताओं का जा तेरे भाई है थै। र इस पुस्तक की बाते पालन करनेहारा का संगी दास ह . ईक्टर की प्रयाम कर ॥

१०। खीर उस ने मुक्त से कहा इस पुस्तक के भविष्यद्वाक्य की वाते। पर क्वाप मत दे क्योंकि समय निकट है।। ११। जो अन्याय करता है से अब भी खन्याय करता रहे और जा अशुद्ध है सा अब भी है हां में शोध खाता हू . खासीन है प्रभु योशु खा॥ ष्यशुद्ध रहे थ्रीर धर्म्मी जन प्रव भी धर्मी रहे थार २१। इमारे प्रमु योशु जीप्ट का अनुग्रह तुम सभी के पवित्र जन श्रव भी पवित्र रहे॥ १२। देख मै शीघ्र सा होवे। ग्रामीन ॥

सिंहासन उस में द्वारा थार उस को दास उस की श्राता हूं थीर मेरा प्रतिफल मेरे शाय है जिस्ते छर एक को जैसा उस का कार्य ठररेगा घैसा फल देसं॥ १३। मे खलका थार खामिमा खादि खार खन्त पहिला थ्रीर पिक्रला हू॥ १४। धन्य वे जो उस की श्राजाश्रों पर चलते हैं कि उन्हें जीवन के वृत का श्रीधकार मिले थैं।र वे फाटकों से चेकि नगर ई। श्रीर उस ने मुक्त से कहा ये वसन विश्वास- में प्रविश कारें॥ १५। परन्तु वाहर कृते श्रीर टीन्ट तारा हू॥ १७। यीर यात्मा थीर दूविहन कहते है या थार को धुने सा कारे या थार का प्यासा दा सा याव थै।र जे। चादे से। जीवन का जल सैतमेत लेवे॥

१८। में इर एक की जी इस पुस्तक की भीव-प्यद्वायय की वाते सुनता है सान्नी देता ह कि यदि कोई इन यातों पर कुछ यठार्य ते। ईश्वर उन विपतीं को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढावेगा॥ १८। ग्रेग्याद कोई इस भविष्यद्वास्य के पुस्तक की वातों में से सुक चठा लेवे तो ईश्वर जीवन के पुन्तक में से ग्रीर पवित्र नगर में से ग्रीर उन वाता में से को इस पुस्तक में लिखी है उस का भाग उठा लेगा॥

२०। जा दन वाता की साम्री देता है से कहता

तव यासक दोपर्वात के लोडू में से फुड़ लेकर शुद्ध ठहरनेहारे के टिंहने कान के सिरे पर ग्रीर उस को दिहने हाथ थार दिहने पाछ के खंगुठों पर लगार ॥ १५ । छीर याजक उस लेाग् भर तेल में से क्रक लेकर अपने बार्य दाच की द्वर्येली पर डाले। १६ । श्रीर याजक अपने दहिने दाच की खंगुली की थ्यपनी बाई इधेली पर के तेल से बारके उस तेल में से कह अपनी अगुली से यहावा के सन्मुख सात बार क्रिस्के॥ १७। ख्रीर जा तेल सम की इंग्रेली पर रह जाएगा याजक इस में से कुछ शुद्ध ठहरने-हारे के दहिने कान के सिरे पर खीर उस के दहिने हाच स्रीर दहिने पांव के स्माठी पर दोपविल के लोइ के कपर लगाए॥ १८। बीर को तेल याजक की इंग्रेली पर रह जार उस की वह गृह ठहरनेहारे के सिर पर डाल दे थीर याजक उस के लिये यहावा के साम्हने प्रायश्चित करे ॥ १९ । खीर याजक पाप-व्यक्ति की भी चठाके उस के लिये की अपनी खशुद्धता से शुद्ध ठइरनेहारा है। प्रायश्चित करे खार उस की पीक्षे द्वामविषयम् का विल करके, २०। प्रमुविस समेत वेदी पर चढ़ार से। याजक इस के लिये प्रायश्चित करे और यह गृह उद्दरेगा ॥

२१। पर यदि यह दिख हो श्रीर इतना लाने की उस के पूजी न हा ता बद प्रपना प्रायश्चित कराने के लिये हिलाने की एक भेड का बच्चा दोपर्वाल के लिये श्रीर तेल से सना दुशा रपा का दसवा थाश्र मैदा श्रम्भवाल करके श्रीर ले।ग् भर तेल लार, २२। श्रीर दें। पिंदुक वा कबूतरी के दें। बच्चे लार जैसे कि बह ला सके ख़ीर इन में से एक तो पापवालि श्रीर दूसरा हामवाल हा॥ २३। थीर पाठवे दिन वह ६न सभा की खपने शुद्ध ठहरने के लिये मिलापवाले तब्रू के द्वार पर यद्दीवा के चन्तुख याजक के पान से यार ॥ २४ । तब याजक चस लेगा भर तेल और दोपवालवाले मेड़ के वर्से की लेकर हिं ने की भेट करके यहाया के सास्त्री ् हिलाए॥ 🛂 । फिर दीयवलिवाला भेड़ का वद्या वाल किया जाए श्रीर याजक उस के लोडू में से

पर थार उस के दहिने दाच बीर दहिने पांठ के श्रंगुठीं पर लगार ॥ २६ । फिर याजक उस तेल में से करू श्रापने बाये दाघ की दृषेली पर डालकर, २७। यापने दिहने द्वाय की अंगुली से प्रापनी खाई द्वारेली पर को तेल में से कुछ यदीका की सम्मुख सात बार क्रिडको ॥ २८ । फिर याजक यापनी द्रधेली पर के तेल में से कुछ शुद्ध ठध्रनिहारे की दरिवने कान की सिरे पर थी। उस के दिएने छाध और विश्वने वांव के थंगुठीं पर दोपद्यलि के लीए के स्थान पर लगाए ॥ २९ । थीर जो तेल याजक की इचेली पर रह जार उसे वह ग़ुढ़ ठहरनेहारे के लिये यहीवा के साम्दने प्रायश्चित करने की उस के सिर पर हाल दे॥ ३०। तब यह पिंहुकी या क्रयूतरी के बहुों में से जो बद ला सका दी एक की चठाए । ३९। अर्थात् की पत्नी घट ला सका दे। उन में से वह एक की पापवित करके थीर ब्रह्मवित स्मेत दूसरे के। दीमधलि करके चकुार इस रीति याजक युद्ध ठद्दरनेदारे के लिये यद्दीयां के साम्दने प्रायम्बित करे ॥ ३२ । जिसे कीठ की व्याधि पुई ही सीर उस को इतनी पूजी न दे। कि शृद्ध ठद्दरने की सामग्री का ला सके उस के लिये यही व्यवस्था है।

३३। फिर यद्दीया ने मूसा खीर दादन से कदा, ३४। जल तुम लेगा कनान् देश में पहुंची जिसे में तुम्हारी निज भूमि देनि के लिये तुम्हें देता हू उस समय यदि में काळ की व्याधि सुम्हारे प्राधिकार के किसी घर में दिखाक, ३५। तो जिस का घड घर ही सी आकर याजक की यें बता दें कि मुसे ऐसा देख पड़ता है कि घर में माना कोई व्याधि है॥ ३६। तव याजक खाचा दे कि उस घर मे व्याधि देखने के लिये मेरे जाने से पहिले उसे खाली करो ऐसान द्वाकि जा कुछ घर में दे। यह सब अशुह ठद्दरे बीर पीके याजक घर देखने की भीतर जार ॥ इछ । तस्र बद्द उस व्याधि की देखे चीर यदि वह व्याधि घर की भीतों पर हरी हरी सी वा लाल लाल सी माना खुदी हुई लकीरों के कप मे हो श्रीर ये लकीर भीत में ग्रांहरी देख पड़ती हों, कुछ लेकर गुढ़ उद्दरनेद्दारे के दोहने कान के सिरे इदा तो याजक घर से बाहर द्वार पर जाकर घर

सातवे दिन याजक प्राक्तर देखे ग्रीर यदि वह व्याधि घर की भेतीं पर फैल गई हा, 80। ता याजक श्राचा दें कि जिन पत्थरीं की व्याधि है उन्हें निकालकर नगर से बाहर किसी खज्द स्थान में र्फेक दो ॥ १९ । श्रीर वह घर के भीतर भीतर चारों म्रोर खुरचवा दे श्रीर वह खुरचन नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान में डाली जाए॥ ४२। श्रीर **लाग दूसरें पत्थर लेकर पश्चिल पत्थरीं के स्थान मे** लगाएं और यासक दूसरा गारा लेकर घर पर मेरे ॥ ४३ । यार यदि पत्यरीं के निकाले जाने यार घर की ख़ुरचे और लेंसे जाने की पीके वह व्याधि फिर घर में फूट निकले, 88। तो याजक श्राकर देखे बीर यदि वह व्याधि घर मे फैल गई हा ता वह बान ने कि घर में ग्रांतित के। कृ है वह ब्रशुद्ध है ॥ ४५ । थीर खद सब गारे समेत पत्थर लकड़ी घरन सारे घर की खुदवाकर गिरा दे श्रीर उन मव वस्तुशों की उठवाकर नगर से बाहर किसी अशुद्ध स्थान पर फ्रेंक्या दे॥ ४६। श्रीर जब ली वह घर वन्द रहे तब ली यदि कोई उस में जार ती बह संभ ला बागुद्ध रहे ॥ ४० । ख्रीर जी कोई उस घर में सेार वह भापने वस्त्रों की धीए श्रीर की कीई उस घर में खाना खार वह भी अपने वस्तों की धे। ए॥ ४८। श्रीर यदि याजक स्थाकर देखे कि जब से घर लेसा गया तब से उस में व्याधि नहीं फैली ती यह जानकर कि वह व्याधि दूर ही गई है घर की गुढ़ ठहरार ॥ ४९ । भार घर घर की पाप कुडाकी पावन करने के लिये दे। पद्मी देवदार की सकडी लाही रंग का कपरा श्रीर जूफा लिया लाए, ५०। श्रीर एक पत्नी की वहते हुए बल के कपर मिट्टी के पात्र में बलि करे।। ५१। तब वह देवदार की लक्सी लाही रंग के कपडे ख़ीर ज़फा दन सभी समेत कीते हुए पद्मी की लेकर वाल किये हुए पक्षी के लीडू में और अध्ते दुर जल में बेर दे थार उन से घर पर सात बेर किंडकी ॥ ५२। श्रीर ध्यद्य पत्नी के लोडू ग्रीर बहते हुए जल ग्रीर जीते हुए पक्षो श्रीर देवदार की लक्षडो श्रीर जूफा श्रीर साद्दी रंग की कपड़े के द्वारा घर की पाप हुड़ाकी पायन की घोकर जल से स्तान करे थीर संभ लो अग्रह

को सात दिन लें। अन्द कर रक्खे॥ ३९ । ग्रीर करे॥ ५३। तब ब्रह जीते हुए पन्नी की नगर से बाहर मैदान में क्रोड़ दे इसी रीति से वह घर के लिये प्रायश्चित करे तव वह शुद्ध ठहरेगा ॥

> ५८। सब भाति के कोठ को व्याधि श्रीर सेंहुई, ५५। थीर वस्त्र थीर घर के कोठ, ५६। थार युजन थीर पपडी थीर फूल के विषय में, ५०। शृह श्रशह ठइराने की शिवा की व्यवस्था यही है। सारे कोठ की व्यवस्था यही है ॥

> > (ऐसे सागा की विधि जिन के प्रमेह हा)

१५ फिर्र यहोवा ने मूचा श्रीर द्वाबन से कदा, २। इसार्शलियों से या कहा कि जिस जिस पुरुष के प्रमेह हो वह उस कारण श्रमुह ठहरे॥ ३। श्रीर चाहे बहता रहे चादे बहना बन्द भी दे। तीभी उस की श्रशुद्धता ठहरेगी ॥ ४। जिस की प्रमेह है। यह जिस जिस विक्षेनि पर लेटे वह अशुद्ध ठहरे श्रीर जिस जिस वस्तु पर वह वैठे वह भो श्रशृह ठहरे ॥ ५। श्रीर नो की ई उस की विक्रीने की कूर वह आपने वस्त्रों को। धोकर जल से स्नान करे श्रीर संभ ले। श्रशह ठहरा रहे ॥ ६ । श्रीर जिस के प्रमेह हो वह जिस वस्तु पर बैठा हो उस पर जी की ई बैठे वह अपने वस्त्रों की धोकर जल से स्त्रान करे श्रीर संभ ली श्रशुद्ध ठद्दरा रहे॥ ७। श्रीर जिस की प्रमेद ही उस में जा की ई कू जार वह श्रपने वस्त्री की धीकर जल से स्तान करें श्रीर साम लें अशुद्ध रहे॥ द। श्रीर जिस के प्रमेह है। वह यदि किसी शुद्ध मनुष्य पर पूर्व तो वह अपने वस्त्रों की धोकर जल से स्नान करे थीर सांक लें थाशुद्ध रहे॥ ९। थीर जिस की प्रमेह हो यह सवारी को जिस वस्तु पर बैठे वह थ्रगृह उद्दरे॥ १०। थ्रीर ना कोई किसी वस्तु की को उस को नीचे रही हा क्रूए वह सांक सी प्रशुद्ध रहे थीर जो कोई ऐसी किसी वस्तु को उठाए वह श्रपने वस्त्रों की धीकर जल से स्नान करे बीर सांक ली अशुद्ध रहे॥ ११। थीर जिस के प्रमेह है। वह जिस किसी की विन हाथ धीये कूए वह अपने वस्त्री

रहे॥ १२। श्रीर जिस की प्रमेह ही यह मिट्टी की जिस किसी पात्र की छूए यह ती इहाला जाए श्रीर काठ के सब प्रकार के पात्र जल से भ्रीये जाएं॥ १३। फिर जिस के प्रमेह ही यह जय प्रपने रेगा से चगा ही जाए तय से शुट्ठ ठहरने के सात दिन गिन ले श्रीर उन के बीतने पर अपने वस्तों की धोकर यहते हुए जल से स्तान करे तव यह शुट्ठ ठहरेगा॥ १८। भीर शाठवे दिन वह दो पिहुक वा कब्रूतरी के दो बच्चे लेकर मिलापवाले तब्रू के द्वार पर यहावा के सन्मुख जाकर उन्हे याजक को दे॥ १५। तव याजक उन में से एक की पापवाल श्रीर दूसरे की होमवाल करके चढ़ाए श्रीर याजक उस के लिये उस की प्रमेह की कारण यहावा के सम्हने प्राणंश्वत करे॥

१६। फिर यदि किसी पुरुप का वीर्ष्य स्वलित हो जार तो वह अपने सारे अरीर की जल से छोग और संभ लों अशुद्ध रहे॥ १०। और जिस किसी वस्त्र वा चमडे पर वह वीर्ष्य पडे वह जल से छोया जार और संभ लों अशुद्ध रहे॥ १८। और जब कोई पुरुप स्त्री से प्रस्ता करे तो वे दोने। जल से स्नान करे और साम लो अशुद्ध रहे॥

१९। फिर जब कोई स्त्री ऋतुमती हा ता बह सात दिन लों अशुद्ध ठइरी रहे ख़ैार ली कीई उस की कूर वह संभानी श्रेशुद्ध रहे॥ २०। ग्रीर जव लें वह अग्रुद्ध रहे तय लें। जिस जिस वस्तु पर वह सेटे स्रीर जिस जिस यस्तु पर वह बैठे वे सब स्रश्ह ठहरे॥ २१। श्रीर जी कोई उस की विद्याने की कुए वह अपने वस्त्र धोकर जल से स्नान करे थ्रीर संभ ली क्षमुद्व रचे॥ २२। ग्रीर की की दे किसी वस्तु की कूर जिस पर वह बैठी ही वह अपने वस्त धीकर जल में स्तान करे ग्रीर सांक ली श्रशुद्ध रहे॥ २३। थीर यदि विक्रीने वा श्रीर किसी वस्तु पर जिस पर बद बैठी हो छूने की समय इस का हिंदर लगा है। ती कूमेदारा संभ ली मा द्वारहे॥ स्था स्रीर यदि को दे पुरुष उस से गाँ॥ कारे और उस का कांधर चस के लग जा मा अह पुरुष सात दिन सी पामुह र रहे थै।र जिस जिस विक्रीने पर यह लेटे वे रख ुंह ठहरे॥

२५। फिर यदि कोई स्त्री श्रापने ऋतु के ये। ग्रा समय की के। इ यहुत दिन रकस्थला रहे या उस योग्य समय से खाधिक ऋतुमती रहे ते। जय सें। वह रेसी रहे तब ली यह श्रमुह ठहरी रहे॥ रई। उस के अमृतुमती रहने के सब दिनों में जिस जिस विकेति पर वह लेटे वे सब उस के रजसवाले विक्रीने के समान ठद्दरे थीर जिस जिस वस्तु पर घद घेंडे घे भी उस के ऋतुमती रहने के योग्य दिनां की नाई श्रमुद्ध ठद्दरे ॥ २० । श्रीर की कीई उन वस्तु थीं की कुर वह अशुद्ध ठघरे सा वह अपने वस्त्रों की धीकर जल से स्त्रान करे श्रीर सांभ ला प्रशुद्ध रहे॥ २८। थै।र जब बह स्त्री अपने ऋतु से शुद्ध है। जार तब से वह सात दिन शिन ले श्रीर उन के बीतने पर वह मुद्ध ठहरे॥ २९। फिर म्राठवे दिन वह दो पिटुक वा क्वतरी के दे। बच्चे लेकर मिलापवाले तव के द्वार पर याजक के पास जाए ॥ ३०। तब याजक यक की पापवाल थीर दूसरे की दीमवाल करकी चढार थै।र याजक उस के लिये उस के रजस्की व्यमुद्धता के कारण यदीवा के साम्दने प्रायांत्रचल करे ॥

३९। इस प्रकार से तुम इस्रायक्तिया की उन की अशुद्धता से न्यारे कर रक्की कहीं ऐसा न ही कि वे यहावा के निवास की जी उन के बीच है अशुद्ध करके अपनी अशुद्धता में फरे हुए मर जाएं॥

इ२। जिस के प्रमेद देा थार जा पुरुष श्रीर्थ स्वांतत देन से अशुद्ध दें।, इ३। कीर की स्त्री अनुमती देा कीर वया पुरुष क्या स्त्री जिस किसी के धातुरीम दें। खार जा पुरुष अशुद्ध स्त्री से प्रसेम करें इन सभी की यही व्यवस्था है।

(प्रायश्वित के दिन का प्राचार.)

१६ ज्ञाब हाइन के दो पुत्र यहावा के साम्दने समीप-काकर मर रामें उस के पीड़े यहावा ने मूसा से वाते कि है। भीर यहावा ने मूसा से कहा, रे। अपने भाई हाइन से कहा कि सदूज के उत्पर के प्रायोध्य तथा से उक्तने के आगे वाचवाले पर्दे की आड़ में के प्रायत्त्रस्थान में दर

एक समय तो प्रवेश न करना नहीं तो मर जाएगा क्योंकि में प्रायश्चित्तयाले उक्तने के कपर बादल में दिसाई द्राा॥ ३। थै।र जब दायन पवित्रस्थान मे प्रवेश करें तब इस रीति से करे अर्थात् पापर्वाल के लिये एक यहाडे की और दीमवाल के लिये एक मेठे की लेकर भार ॥ ४। यह सनी के कपडे का पाँचन यागरका यौर प्रपने तन पर रुनी के कपडे की सांधियां परिने स्रीर क्नी के कपड़े की पेटी स्रीर कनी के कपड़े की परार्टी भी वांधे हुए प्रवेश करे ये की पवित्र यम्त्र है से। यह जल से स्तान करके इन्हे परिनक्तर प्राय॥ ५। फिर यह इमार्गलेशों की मरहली की पास से पापर्वाल की लिये दे। वकरे कीर हामयलि के लिये एक मेठा ले ॥ ई। थार हाइन उस पापर्याल के यक्डे की जी उसी के लिये दिशा चड़ाकर अपने थीर अपने घराने के लिये प्रायश्चित करे ॥ ७ । चौर यह दोना यकरों की लेकर मिलाप-याले संय के द्वार पर यहावा के साम्दने खडा करे। ८। थार धायन दोनां यक्तरी पर चिट्ठी डाले एक चिट्टी तो यद्दीया के लिये थीर एक यजादेल के लिये डाली लाए ॥ ८। खार जिस बकरे पर बहावा के लिये चिट्टी निकले उस की ती दाशन स्मीप ले या पापर्वाल करके चठुाग॥ १०। पर जिस वकरे पर प्रजाबेल् के लिये चिट्ठी निकले यह बहाया के कामतने जीता यादा किया जाए कि उस से प्रायांश्वत किया जाग थीर यह श्रजाबेल के लिये जंगल मे क्रीका जाए॥ १९। खीर दादन उस पापर्वाल के यह दे की जी उसी की लिये दीगा समीप से आए बार उस की याल करके क्रपने क्षार क्रपने घराने के लिये प्रायश्चित करे॥ १२। थीर जी बेदी यहीया के उन्मुख है उस पर के जलते हुए कीयले। से भरे दृर धूपदान को लेकर ग्रीर ग्रेपनी दोनी मुद्धियों की कूट्टे दुए सुग्रान्धत धूप से भरके यह योचवाले पर्दे के भीतर ले खाकर, १३। यहावा के चन्सुख याग पर धूप देकि धूप का धूकां काकीपत्र के क्रयर के प्रायश्चित के ठकने पर छा जार मधी तो यह मर जाएगा॥ १८। तय यह वकड़े को लेक्ट्र में से कुछ लेकर प्रया की प्रार प्रायमितन

के ठकने के कपर उंगली से किंदुके थीर फिर उस लोह से से कुछ चाली के द्वारा उस ठकने के सामधने भी सात बार हिंड्क दे॥ १५। फिर बह उस पाप-र्याल की वकरे की जी साधारण लोगों के लिये ष्टागा विल करके उस के लेष्ट्र की बीचवाले पर्दे की जाह में लें जाए जीर हैंसे उस की बढ़हे के लाह से करना है वैसे ही वह वकरे के लाह से भी करे अर्थात् उस की प्रायश्चित्त के उनने पर छै।र उस को साम्दने भी किस्को॥ १६। श्रीर बद इसा-गिलदो की भान्ति भान्ति की श्रशुद्धता श्रीर श्रपराधी थार रन के सब पापों के कारण पवित्रस्थान के लिये प्रायश्चित करे थार मिलापवाला तंद्र जा उन के स्मा उन की भान्ति भान्ति की क्षण्य ता के बीच रहता है । उस के लिये भी यह यैसा ही करे ॥ १०। भीर जब दास्न प्रायोध्यत करने के लिये पांचन्नस्थान में प्रवेश करे तथ से जब लों वह ग्रापने थीर ग्रापने घराने श्रीर इसारल की सारी मगडली के लिये प्रायश्चित करके वादर न निकले तव ले। खीर कीई मनुष्य मिलापघाले तंत्र मे न रहे॥ १८। फिर वह निकलकर उस वदी के पास जी यदीया के साम्दने दै जाकर उस के लिये प्रायश्चित करे प्रधात् बढ़ाई के लेंडू थार धकरे के लेडू दोना में से कुछ लेकर उस वदी के चारीं कोनां के चीगों पर लगाए, १९। कीर लेलू में से कुछ अपनी चंग्नली के द्वारा सात बार उस पर क्रिक्क कर उसे इस्रार्शियों की भारित भारित की व्यशुद्धता धुड़ाकर शुद्ध व्यार पवित्र करे। २०। थीर जब वद पवित्रस्थान थीर मिलापवाले त्य थीर वेदी के लिये प्रायम्बन्त कर चुके तय जीते दुए द्यकरे की समीप ले आए॥ २०। क्रीर द्<del>यादन श्रपने दोनें। दाघें। को को ते दुर बकरे पर</del> टेककर इसार्गलया के सब ख्रधमी के कामा थीर उन के सब अपराधी निदान उन के सारे पापा की र्थंगीकार करे थीर उन की वकरे के चिर पर उतारे फिर उस की किसी ठदराये हुए मनुष्य के दाघ जगल में भेजके छुडा दे॥ २२। ग्रीर यह श्रकरा ग्रपने पर सदे हुए उन के उछ अधर्म के कामें का किसी

<sup>(</sup>१) भूल में भास किये रहता है।

निराले देश में चठा ले जाए श्रीर वह मनुष्य वकरे की जगल में क्रीड ग्रास्॥ २३। तब हाइन मिलाप-वाले संबू में श्राए श्रीर क्षा सनी के वस्त्र पिंहने हुर वह पवित्रस्थान में प्रवेश करे उन्हें उतारके वदा रख दे॥ २४। फिर वह किसी पवित्र स्थान म जल से स्त्रान कर अपने निज वस्त्र पश्चिन वाहर जाकर ग्रपने द्वामर्वाल ग्रीर साधारण लागा के द्देशमञ्जलि की चढ़ाकर अपने थे।र साधारण ले।गे। के लिये प्रायोध्यत करे॥ ३५। श्रीर पापवलि की चरवी की बद बेदी पर जलाए॥ ३६ । ग्रीर क्वामनुष्य बकरे का अकाजेल के लिये क्वेड आए वह ब्रापने वस्त्रो को धोर बीर जल से स्नान करे थ्यार पी छे वह कावनी मे याने पार ॥ ३०। खार पापर्वाल का बहुदा थ्रीर पापर्वाल का बकरा भी जिन का लेाहू पवित्रस्थान मे प्रायश्चित करने के लिये पहुचाया जार वे दोनी कावनी से वाहर पद्वचाये जारं धीर उन की खाल मास थीर गीवर थारा से जलाये जाएं॥ २८। थ्रीर जो उन की जलाय वह बापने वस्त्रों की धीर थीर जल से स्नान करे भीर पीट्टे क्राधनी में जाने पार ॥

६९ । खार सुम लेगों के लिये यह सदा की विधि ठइरे कि सातवे महीने के दसवे दिन की तुम अपने श्रपने जीव की दु ख देना थ्रीर उस दिन चारे तुम्हारे निज देश का कोई हा चाहे तुम्हारे बीच रहनेहारा कीई परदेशी हो कोई किसी प्रकार का काम काल म करे॥ ३०। व्योकि उस दिन तुम्हे ग्रुह करने के लिये तुम्हारे निमित्त प्रायध्वित किया जाएगा वरन तुम अपने सब पापों से यहावा के सान्दने शुद्ध ठहरीतो ॥ ३९ । वह तुम्हारे लिये परमविश्राम का दिन ठहरे थीर तुम उस दिन अपने अपने जीव की दुःख देना यह सदा की विधि है ॥ इर । श्रीर श्रपने पिता के स्थान पर याजक ठहरने के लिये जिस का श्रीभवेश श्रीर संस्कार किया जार वह भी प्राविश्वत किया करे अर्थात् सनी के पवित्र वस्त्री की पहिनकर, BB । पवित्रस्थान श्रीर मिलापवाले संब श्रीर वेदी के लिये प्रायश्चित करे थार याजको के थार मण्डली के सब होतों के लिये भी प्रायम्बदत करे॥ ३४।

खार यह तुम्हारे लिये सदा की विधि ठहरे कि इसा-रिलया के लिये वरस दिन में एक वार तुम्हारे सारे पापा का प्रायश्चित किया जार । यहावा की इस खाजा के खनुसार जा उस ने मूसा का दिई घो हाडन ने किया ॥

(बलिदान केयेल पवित्र तयू के साम्हने करने की भाषा )

१७ फिर यदावा ने मूचा चे कहा, ३। इस्त श्रीर उस की पुत्री चे श्रीर सारे इसारलियों से कर कि यदे। वा ने यद स्राज्ञा दिई है कि, ३। इसारल् के घराने मे से कोई मनुष्य दे। की बैल वा भेड़ के बच्चे वा वकरी की चाहे कावनी में चाहे कावनी से बाहर घात करके, ४। मिलापवाले तब्र के द्वार पर यदे।वा के निवास के साम्हने यदीवा के लिये चठाने के निमित्त न से काए ते। उस मनुष्य की लोडू बदाने का दोष लगेगा और वह मनुष्य की लेाहू बहानेहारा ठहरेगा से वह अपने लोगो के बीच से नाम किया जार ॥ ५। इस विधि का यह कारण है कि इसा-रली जा अपने बलिपणुश्री की खुले मैदान में बलि करते हैं वे उन्दे मिलायवाले तब्र के द्वार पर यासक को पास यहावा को लिये ले जाकर उसी को लिये मेलवलि करकं वलि किया करे॥ ई। श्रीर याजक लेाडू की मिलापवाले तंबू के द्वार पर यद्दावा की बेदी के जपर किडके थार चरबी की उस के लिये मुखदायक सुगंध करके जलार ॥ ७ । श्रीर वे बो वकरे। के पूजक हो कर व्यक्तिचार करते हैं वे फिर अपने विलिप्शुक्री के। उन के लिये व्यक्तिन करे। तुम्हारी पीठी पोठी में यह सदा की विधि ठहरे ॥

धो तू उन से कह कि इसारल् के घराने के लोगों में से घा उन के बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो होमबलि वा मेलबलि चढाए, ९। श्रीर उस को मिलापवाले तबू के द्वार पर यहीवा के लिये चढाने की न ले श्राए वह मनुष्य श्रापने लोगों में से नाश किया जाए॥

<sup>(</sup>१) मूल में, की पी हो।

## (सार् की पवित्रता)

१०। फिर इसाम्ल् के घराने के लोगों में से वा उन की बीच रहनेहारे परदेशिया में से कोई मनुष्य क्यों न हो जो फिसी प्रकार का लेाहू खाए में उस लाह खानेदारे के विमुख देशकर उस की उस के लेगी कं यीच से नाश कर डालुंगा ॥ १९ । क्योंकि शरीर का प्राम्त लोड़ में रहता है थीर उस की में ने सुम सीगों की येदी पर चढ़ाने के लिये दिया है कि तुम्हारे प्राणी के लिये प्रायश्चित किया जार क्योंकि प्राय के कारण लोए ही से प्रायश्चित होता है।। १२। इस कारण में इमार्शनयां से कहता है कि तम में से कोई प्राकी लाष्ट्र न खार ग्रीर जी परदेशो तुम्हारे घीच रहे घट भी लाहू न खाए॥

१३। सा इसार लिया में से या उन की बीच रहनेहारे परदेशियों में से कोई मनुष्य को न हा जा प्रदेर करके खाने के याग्य पशु व्या पत्ती की पकड़े वह उस की लोहू की उसरेलकर धृति से ठांपे॥ १४। वयोकि स्य प्राणियों का प्राण से है उन का लाह ही उन का प्राय ठहरा है इसी से में इसारलियों में कदता दूकि किसी प्रकार के प्राकी के लीष्ट्र की तुम न दाना क्योकि सब प्राक्रियों का प्राक्र चन को लोट ही है उस की जी कीई खार यह नाश किया जागा। १५। थीर देशी हा बा परदेशी दी का किसी लीय या फाडे हुए पशुकानात याग यह अपने यस्त्रों को धोकर जल से स्नान करे थै।र संभ लें। यशुद्ध रहे तय वह शुद्ध ठद्दरेगा ॥ १६ । धार यदि घट उन का न धार थार न सान करे तो उस की ग्रापने ग्राधर्म का भार चठाना पहेगा ॥

(भान्ति भान्ति के पिनीने काने। का निपेध)

१८ फिर यदीवा ने मूचा से कदा, २। इसाएलिया से कदी कि मै तुम्हारा परमेश्वर यहावा हू॥ ३। मिस देश की कामी के अनुसार जिस से तुम रहते घे न करना थ्रीर कनान् देश के कामों के अनुसार लड़ा में तुम्दे ले चलता हून

मेरे ही नियमें की मानना बीर मेरी ही विधियों की मानते हुए उन पर चलना में तो तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हूं॥ ५। से तुम मेरे नियमें थार मेरी विधियों की मानना जी मनुष्य उन की माने यह उन की कारख जीता रहेगा में तो यहावा हु॥ ६ । तुम में से कोई श्रपनी किसी निकट कुटुम्बिन का तन उघाड़ने की उस की पास न जार में तो यद्दीया हू॥ ७। अपनी माता का तन जो तुम्दारे पिता का तन है न उछा-दना यह ते। तुम्हारी माता है से। तुम उस का तन न उघाडना ॥ ८ । व्ययनी सैतिली माता का भी तन न उद्यादना यद ती तुम्दारे पिता दी का तन है॥ (। अपनी घदिन चाहे स्त्री है। चाहे सै। तेली दे। चादे घट घर में उत्पन्न दुई दे। चादे वादर उस का तन न उघाडना ॥ १०। अपनी पाती वा अपनी नितनी का तन न उद्याइना उन की देद तो माना तुम्हारी ही है॥ १९। तुम्हारी सैतिली र्वादन के। तुम्दारे विता से उत्पन्न दुई बद तुम्हारी यदिन दे इस कारण उस का तन न उघाइना॥ १२। श्रापनो फूफी का तन न उद्यादना बद ते। तुम्हारे पिता की निक्षट कुटुम्बिन है॥ १३। अपनी माैं का तन न उद्यादना कोंकि यह तुम्हारी माता की निकट कुटुम्बिन है। १८। व्यवने चेचा का तन न उघाडना अर्थात् उस की स्त्री के पास न जाना घट तो तुम्हारी चची है॥ १५। ग्रापनी बहू का तन न उघाड़ना बद ता तुम्दारे बेटे की स्त्री है सा तुम उस का तन न उद्यादना॥ १६ । स्रपनी भाजी का तन न उघा इना यह सा सुम्हारे भाई धी का तन है।। १०। किसी स्त्री ग्रीर उस की घेटी दीनों का तन न उदाङ्ना थीर उस की प्राती का वा उस का नितनो को यापनी स्त्री करके उस का तन न उद्या-इना वे तो निकट कुटुम्बिन है सा ऐसा करना महापाप है ॥ १८ । श्रीर अपनी स्त्री की खहिन की भी अपनी स्त्री करके उचकी सीत न करना कि पांचिली के जीते जी उस का तन भी उद्याई ॥ १९। फिर जब ली कोई स्त्री खपने ऋतु के कारण अशुद्ध रहे तब लों उस की पास उस का तन उदाहने की। करना ग्रीर न उन देशों की विधियों पर खलना ॥ ह। न जाना ॥ २०। फिर प्रपत्ने साईबन्धु की स्त्री से

कुक्तमी करके अशुद्ध न हो जाना ॥ २१ । कीर अपने सन्तान में से किसी की मोलेक के लिये होम करके न चढ़ाना थीर न अपने परमेक्टर के नाम की अप-वित्र ठहराना में तो यहाळा हू ॥ २२ । स्त्रीगमन की रीति पुरुषग्रामन न करना घह तो घिनाना काम है ॥ २३ । किसी जाति के पशु के साथ पशुगमन करके अशुद्ध न हो जाना थीर न कोई स्त्री पशु के साम्हने इस लिये खड़ी हो कि स्तर के स्त्रा जुक्तमी करें यह तो सलटी खात है ॥

28। रेसा रेसा कोई काम करके अगृह न दी ज्ञाना क्योंकि ज्ञिन ज्ञातियों की मै तुम्दारे प्यागे से निकालने पर इ वे ऐसे ऐसे काम करके श्रशुह दो गर्ड हैं ॥ २५ । योर उन का देश भी यश्रु दुया इस कारण में उस पर उस के प्रधर्म का दर्ड हेता हु स्रीर घह देश श्रपने निवासियों की स्त्राल देता है ॥ २६ । इस कारण तुम लेगा मेरी विधियां थीर नियमा की मानना थीर चादे देशी चाहे तुम्हारे घीच रहनेहारा परदेशी तुम मे से कोाई ऐसा घिनाना काम न करे॥ २०। क्योंकि ऐसे सव धिनाने कामे। की उस देश के मनुष्य जी तुम से पहिले उस मे रहते है वे करते आये हैं इस से वह देश अशुद्ध हो गया है। २८। से। ऐसा न हा कि जिस रीति जी जाति तुम से पोंद्रते उस देश में रहती है उस की यह उगल देता है उसी रीति सब तुम उस की यशुद्ध करे। तो वह तुम को भी उगल दे॥ २९। जितने ऐसा कोई घिनाना काम करे वे सव शासी प्रपने लोगों से से नाश किये जाएं॥ ३०। यह जी खाज्ञा मे ने मानने की। दिई है उसे तुम मानना बीर जा विनानी रीतिया तुम से पहिले प्रचलित है उन में से किसी परन चलना श्रीरन उन के कारण प्रशृह है। जाना में ने ुम्छारा परमेश्वर यहावा हू ॥

(भात नाति का आवार)

१८. सिन्ध्य यहावा ने मूना से कहा, २। इत्तार्शलियों की सारी मग्डली से कहा कि तुम पवित्र रहना क्योंकि में तुम्हारा परमेश्वर यहावा पवित्र हू ॥ ३। तुम अपनी अपनी

माता और खपने खपने पिता का भय मानना श्रीर मेरे विद्यामिनों की पालना में तो मुम्हारा परमेग्यर यहावा हूं ॥ ४ । तुम मूरतीं को खोर न फिरना श्रीर देवताखीं की प्रतिमार्ग ठालकर न बना लेना में तो तुम्हारा परमेग्यर यहावा हू ॥ ५ । जब तुम यहावा की लिये मेलर्बाल करें। तब बील ऐसा करना कि में तुम से प्रस्तु ही का ॥ ६ । उस का मांस बील करने की दिन खीर दूसरे दिन खाया जाए पर तासरे दिन लीं तो रह जाए बह खाता में जलाया जाए ॥ ६ । थीर यदि उस में से कुक भी तीसरे दिन खाया जाए ॥ ६ । थीर वस का खानेहारा की यहावा के प्रवित्र पदार्थ की खपवित्र ठहराएगा इस से उस की खपने प्रधान की प्रवित्र प्रधाने का भार उठाना पहेगा खीर बह प्राक्षो खपने लोगों में से नाथ किया जाएगा ॥

र । फिर जब तुम व्यपने देश के खेत काटो तब व्यपने खेत के कोनों के। विसक्तल तो न काटना थीर काटे दुर रात की सिला विनाई न करना॥ ९०। श्रीर अपनी दाख की बारी की निकाइकेन विन लेना थार अपनी दाख की बारी के ऋड़े दुए श्रंगुरी की न बटारना उन्हें दीन श्रीर परदेशी सोगों के लिये होड देना में तो तुम्दारा परमेश्वर यदेश्या हू॥ १९। तुम चारी न करना थीर एक दूसरे से न कपट करना न मूठ बोलना॥ १२। तुम मेरे नाम की भूठी किंग्या खाके प्रपने पर-मैश्वर का नाम अपवित्र न ठदराना में ते। यदीवा हु॥ १३। एक दूसरे पर ग्रंधेर न करना धीर न एक दूसरे की लूट लेना और महूर की महूरी तेरे पास रात भर विदान ली न रहने पाए ॥ १८। वाहरे की न कीसना श्रीर न श्रंधे के आरो ठीकर रखना थीर ग्रपने परमेश्वर का भय सानना मे ती यद्दीया हू ॥ १५ । न्याय में कुटिलता न करना ग्रीर न तो कंगाल का पन्न करना न यहे मनुष्यों का मुद्द देखा दिचार करना एक दूसरे का न्याय धर्म से करना॥ १६। लुतरे वनके प्रपने लोगों मे न फिरा करना थ्रीर एक दूसरे के लेाष्ट्र यहाने की मनसा से खड़ा न दोना में तो यहावा हू॥ १०। स्रपने मन में एक ट्रुसरे में बैर न रखना इस की व्यवस्थ डांटना नहीं सा उम के पाप का भार सुक की टहाना पट्टेगा ॥ १८ । पलटा म मेना थीर न जपने श्रातिभाइयो में थैर यक्तो रहना धरन एक दूसरे से व्यवने ही समान प्रेम रखना में ता पराया है। १८ । तुम मेरी धिधिधी की मानना । खपने पश्चित की भिन्न जाति के पशुर्थी में बेरिस्माने न देना द्मपत्रे द्येत में दें। प्रकार के बीच एकट्टे न बाना कीर मनी फीर इन की मिलायट में यना पुजा यन्त्र न पहिनना ॥ २० । फिर फार्ड क्वी दासी है। शार इस की मंत्रानी किसी पुनव में हुई दे। पर घट न ती दाम में न संगमत म्याधीन किई गई हो, उम में प्रदि फेंगरे कुकर्म करे ती उन दीनी की उन्ट ता मिले घर उम म्यों की स्वाधीन ग दाने के कारल वे सार न डारों जागें॥ २९। पर घट पुनप मिलापयाने राष्ट्र के द्वार पर महात्रा के पास एक मेटा दोपयोंने के नियं से वाए ॥ २२ । थीर माझक उम के किये हुए पाप के कारत दीपर्यान प्रदेशिया हु की तुम की मिस देश में निकाल ले आया के में के के दारा उस के लिये बदाया के मान्छने हैं ॥ ≥०। से शम मेरी सब बिधियों श्रीर सब प्राचित्रचत करे तथ उन का किया हुया याय नमा नियमा का मानते हुए पालन करे। में ती किया जाएगा ॥ २३ । किर लय सुम कराए देश में यहादा हू ॥ पर्दुंचकर किनी प्रकार के फल के यृव लगाया ती। इन के फन सीन बरम सी सुम्हारे लेखे माने। म्यतनारक्तित ठहरे रहे में। उन में में कुछ न सामा क्षाण ॥ २४ । चीर चै।चे घरम में उन के मय फल यरीया की म्युति फरने के नियं प्रियं ठएर ॥२॥। निये कि उन में तुम की यहुत फल मिनी में ती गुम्हारा परमेश्वर पहाथा हू ॥ २६ । तुम लाहू लगा पुत्रा कुछ माम न ग्राना श्रीर न टीना करना न शुभ श्रजुम मृष्ट्रती का मानना ॥ २० । श्रपने किर मे घेरा ग्यंकर ने मुदाना न शपने ग्रान के यानी का सुरा राजना ॥ २८ । मुदी के कारण थापन शरीर की फुछ न चीरना न उम ने छाप

मेरे विश्वामदिनी की साना करना श्रीर मेरे प वश-स्यान का भय भानना में तो यदाया हू ॥ ३९ । कामाको कार भत साधनात्राला की कार न फिरना थीर रेमी की खोल करकी उन के काररा षण्डु न दे। ज्ञाना में ती तुम्हारा परमेक्टर यराया हूं ॥ इर । पङ्की यालवाले की साम्दने चठ यहे राना श्रीर छूडे का शादरमान जरना श्रीर श्रपने परनेश्टर का भय मानना में तो यदीवा हू॥ ३३। थीर पाँच कें।ई परदेशी सुम्हारे देश में सुम्हारे संग रष्टे ते। उम फी दु.ग्र न देना ॥ इष्ट। जी घर-देशी सुम्हारे मंग्र रहे छए सुग्छारे लेखे मे देशी की समान हो। यस्न इस से व्यपने ही समान प्रेस रस्पना क्योंकि तुन मिल देश ने परदेशी चे में ती तुम्दारा परमेश्वर यद्याया हु॥ ३५ । न्याय में परिमाख में तील में नाप में कुंटिलता न करना ॥ इई। सञ्चा तराज धर्म के घटरारे महा एवा श्रीर धर्म का र्छ। त् तुन्दारे पास रहे में ते। तुन्दारा छ ह परमेश्बर

(बाएदश्द के बेश्य भानित भानित के पावा का यर्जन)

२०. शित्र यहाचा ने मुसा से कहा, २ ।-इसाम्बिया से कह कि प्रमा-मिलयों में में या रखाएलिया की जीच रहनेहारे परदे त्रत्र पांचर्य प्राम में तुम उन के फल ग्याना एम जिये। में की दें क्यों न हा जा प्रवनी की ई उत्तान मालेक् का यान करे यह निश्चय मार डाला जाए माधाररा लीगा उम पर पत्यरयाह करें॥ इ। श्रीर में भी उम मनुष्य के चिक्ट्र दोकर उस की उम के लोगों में में दग कारण नाश करता कि उस ने श्रपनी जना।न मोलेक् की देकर मेरे पवित्रस्थान की लगुह और मेरे पाँचन नाम की व्यवचित्र ठक्षराया॥ 8। थार यदि किसी के यदनी मन्तान मेारोक् की वाल लगाना में ती घरे।या हु॥ भ्र । शर्मा विद्यिश की करने पर माधारण ने।ग उम के विषय प्रानाकानी येश्या यनाका व्यप्तियाँ न करना ऐमा न दें। कि कर वार उस की न मार डार्ल, । तो मै प्राप उस देश ग्रेंक्याशसन के कारण सटापाय में सर जाए ॥ ३० । | सनुष्य खेार उम के घराने के चिन्ह दीकर उस की खेार जितने उसके पीहे देशकर में छिक् के साथ व्यक्तिकार करें | उन्हीं के सिर पर पहेगा ॥ १७ । सार यदि कार्य लागों के बीच में से माध कदंगा ॥ ७ । तुम व्ययने को पवित्र करके पवित्र वने रहा क्योंकि में तुन्दारा परमेश्वर यदेखा है॥ द। श्रीर मेरी विधियों की। चै।कसी करके मामना मे ता तुम्हारा पवित्र करने-द्वारा यदे। व्या १ । कोई कोंन देश की व्यवने पिता वा माता की की वे वह निश्चप मार डाला खार वह की अपने पिता वा माता का की सनेहारा ११। श्रीर यदि कोई ग्रपनी सैतिली माता के द्वारा ठहरेगा से व दोने निश्चय सार डाले जाएं छन का ख़ुन उन्हीं के सिर पर पहेगा॥ १२। ग्रीर यदि कोर्ड अपनी पताडू के साध हाए ता वे दोनों निश्चय मार डाले जाएँ क्योंकि वे उलटा काम कारनेहारे ठहरेते छैार उन का ख़न उन्हीं के छिर पर पहुंगा ॥ १३ । श्रीर यदि काई विष रीति स्त्री से उसी रीति पुरुष से प्रसंग करें ते। वे दोनों से धिनै।ना काम अपनेहारे ठउँदो इस से वि निश्चय मार डाले चारं उन का ख़ून उन्हीं के बिर पर पड़ेगा॥ १८। ग्रीर परि कोई किसो स्त्री थीर उस की माता दोना का रहा तो यह महापाप है से। वह पुस्य ख़ैार वे स्त्रियां तीनें। के तीनें। आगा में जलाये बाएं विस से तुम्हारे बीच महापाप न देता १५। फिर यदि कोई पुरुप पशुरासी देत ते। पुरुष खार प्रशु दोनीं निश्चय मार डाले वारं ॥ १६।

उत्सभी की भी उन के लेगों के बीच से नाम कहाता। अपनी यहिन की चारे उस की उगी यहिन ही है। फिर जा प्राणी खे। काखीं वा मृतसाधनावासा चाहे सातिसी खपनी स्त्री वनाकर उस का तन देखे की ग्रार फिरके ग्रीर उन के पी है है। कर व्यक्तिचारी और उस की वहिन भी उस का तन देखे ता यह धने में उस प्राची के लिक्द्र होकर उस की। उस की निन्दित जात है सी वि दोनों अपने जातिभाइयों की षांखों के साम्दने नाश किये कार्य यह की श्रापनी वहिन का तन उघाइनैहारा ठहरेगा से उसे खपने श्रधर्स का भार उठाना पहेगा॥ १८। फिर यदि काई पुरुष किसी अनुसुमती स्त्री के सम साकर उस का तन उघाड़े तो यह पुरुष की इस के रुधिर के सेते का उधाइनेदारा ठदरेगा श्रीर वह स्त्री जा अपने कांधर के साते की दघारनेदारी ठटरेगी इस कारक ठहरेता इस से इस का राम उसी के सिर पर है दोनों श्रपने लोगों के बीच से नाग किये जाएं ह घड़ेगा। १०। फिर यदि को ई परार्ड स्त्री की साथ १९। खीर श्रयनी मैं। सी वा फूफी का तन न उद्यादना व्यमिचार करे ती विस ने किसी दूसरे की स्त्री व्योक्ति को उन्ने उपारे वद अपनी निकट कुटुम्बिन की के साथ व्यक्तिचार किया है। वह व्यक्तिचारी ख़ैार नेगा करता है से उन दोनें। की श्रवने अधर्म का घह व्यक्तिचारिन दोना निरुचय मार हाले जाएं॥ भार उठाना पहुँगा ॥ २०। थ्रीर पदि कोई अपनी चाची की संग सार ता यह खपने चचा का तन चाच वार वह को अपने पिता ही का तन उद्याड़ने- | उद्याड़नेदारा ठटरेगा के वे दोना अपने पाप के भार को उठाके निर्वेश सर लाएँ ॥ ३९। स्रोर यदि कोई अपनी भावी या भयदू के। अपनी स्त्री वनाए ते। इसे विनाना काम जानना वद सपने भाई का तन उघाड़नेटारा ठहरेगा से वे देति। निर्वेश रहेगे॥

२२। तुम मेरी सब जिधियों खीर सेरे सब नियमी की चीक्सी करके मानना न दी कि बिस देश में म तुम्हें लिये जाता हू वह तुम की उगल दे॥ २३। थार विस वाति के लोगों की में तुम्हारे यागे से निकालने पर हु उस की रीतियों पर न चलना क्योंकि चन लोगों ने जो ये सब सुक्तमी किये इसी से मेरा ची उन से मिचला उठा है॥ २८। ग्रीर में तुम लोगों से कहता हूं कि सुम तो उन की भूमि के वाधिकारी द्वारों और में यह देश जिल में दूधे खीर मधु की घारारं बहती है तुम्हारे ब्राधिकार में कर हूंगा चीर यदि कोई स्त्री पशु के पास जन्दार उस के सा में तुम्हारा परमेश्कर ग्रहे।वा हूं विस ने तुम की देश क्तम कर ता तू उस स्त्री दैन्द ग्रहु दोनों की घात देशको लोगों से जलगाहिया है। २५। इस कारब तुम करना ८ नेहचय सार डाले लाएं उन का खून शुद्ध अगुद्ध पशुक्षों खार शुद्ध प्रशुद्ध पाँचयों में भेद

करना और कोई पशु वा पत्ती वा किसी प्रकार का | करे ते। वह जो थपने पिता की श्रंपवित्र ठहरास्त्री भीम पर रानिहारा जीवजन्तु क्या न हा जिस की में ने सुम्हारे लिये प्रशुद्ध ठहराकर वरजा है उस से श्रपने ग्राप की घिनाना न करना ॥ २६ । ग्रीर तुम मेरे लिये पवित्र वने रहा क्योंकि मै परावा पवित्र हुं ग्रीर में ने तुम की देश देश के लेगी। से इस लिये थालग किया है कि तुम मेरे ही वने रहा ॥

२०। यदि कोई पुरुष वा स्त्री ख्रीकाई वा भत की साधना करे तो यह निश्चय मार हाला जाए रेसें पर पत्यरवाद किया जार उन का ख़न उन्हों के सिर पर पहेगा॥

(याजको के लिये विशेष विशेष विशिया)

२१ कि र यदीवा ने मूचा चे कहा दायन को पुत्र जो याजक है उन से कद कि तुम्हारे लेगों में ने कोई मरे तो उस के कारका सुम में से की ई खपने की ख़्यूड़ न करे॥ २। श्रपने निकट कुटुम्बिया श्रर्थात् अपनी माता वा पिता या घेटे वा घेटो वा भाई के लिये, ३। वा प्रापनी कुंवारी व्रद्धिन निस का विवाद,न दुवा दे। ने। उस को समीपिन दै उन के लिये बद प्रपने की प्रशुह कर समता, १। पर याजम जी व्यपने लोगी से प्रधान है इस से बद अपने की ऐसा अशुद्ध न करे कि प्रपने की प्रपवित्र कर डाले॥ ५। से वे न तो अपने सिर मुड़ारं न अपने गाल के वालीं की श्रीर न प्रपना ग्ररोर चीरें॥ ई। वे श्रपने परमेश्वर के लिये पांचन रहे और यापने प्रमेश्टर का नाम श्रपीयत्र न ठहराएं क्योंकि ये बहावा के एव्य की ने। उन के परमेश्वर का भीजन है चढ़ाया करते है इस कारक वे पवित्र रहें ॥ ७। वे वेश्या वा भ्रष्टा को व्याद्य न से थीर न त्यागी हुई की व्याद से क्योंकि याजक ग्रापने परमेश्वर के लिए प्रशिन्न होता है॥ द । से। तु उस की पवित्र जान क्योंकि घट तेरे परमेश्वर का भाजन चड़ाया कारता है से। वद तेरे लेखे में पवित्र ठरारे क्योंकि मै यदीया से। तुम की पवित्र करता हूं से। पछित्र इं॥ ९ । श्रीर यदि किसी याजक की घेटी घेश्या हाकर खपने की अपवित्र

से बह याग में बलाई जार ॥

९०। थ्रीर जे। अपने भाइयों में से महायाजक द्या जिस के सिर पर प्राभिषेक का तेल हाला गया थीर उस का संस्कार इस लिये हुया हो कि वह पवित्र वस्त्री की पहिनने पाए वह न ती श्रपने सिर के बाल विख्याण थार न अपने वस्त्र फाडे॥ १९। गार न वह जिसी लोघ की पास जाए वरन अपने पिता वा माता के कारण भी अपने की अधूह न करे ॥ १२ । श्रीर यह पवित्रस्थान से वाहर निकले भी नहीं न हो कि अपने परमेश्वर के पवित्रस्थान की। ग्रापवित्र उद्दार क्योंकि वह श्रापने परमेश्वर के यांसपेज का तेलब्पी मुजुट धारण किये हुए है में ता यद्दीवा हू॥ १३। ग्रीर वह क्लुंवारी ही स्त्री की व्याप्रे॥ १८। जो विधवा वा त्यागी हुई वा भष्ट वा वेश्या हो रेसी किसी की वह न व्याहे वह श्रमने ही लोगो के बीच में की किसी कुंबारी कन्या की व्याहे ॥ १५ । थार वह अपने वीर्यं का अपने लोगी से खपवित्र न करे ख्योकि में उस का पवित्र करने-द्वारा यद्वावा हूं॥

१६। फिर यदीया ने मूसा से कहा, १०। हाबन से कद कि तेरे यश की पीठ़ी पीठ़ी में जिस किसी के कोई दीय दे। वद अपने परमेश्वर का भीजन चढ़ाने को समीप न स्राय ॥ १८। कोई क्यो न दे। जिस के दोप है। वह समीप न ग्रार चाहे वह ग्रधा है। चाहे लंगहा चाहे नकचपटा है। चाहे उस के कुछ श्रीधक यंग हो, १९। वा उस का पांव वा दाय टूटा हो, २०। वा वह सुबहा वा बैाना हो वा उस की थांख में देाप है। वा उस मनुष्य के चाई वा खबुली है। वा उस के ग्रंड पिचके हों॥ २९। द्यादन याजज को अंश में से जिस किसी की की दे भी दीए दे। वह यहाया के इव्य चढ़ाने की समीप न ग्रार वह जी दे।प्युक्त है इस से वह ग्रपने परमेश्वर का भी जन चढाने की समीप न सार ॥ २२ । वह

<sup>(1)</sup> या का तील को उस के न्यारे किये जाने का चिन्ह है उसे।

प्रकार के भीजन की खाए ती खाए, २३। पर उस को जा दोष है इस से यह न तो बीचवाले पर्दे के पास भीतर प्रार खार न बेदी के समीप न दे। कि यह मेरे पवित्रस्थाना का ग्रापित्र करे मे ता उन का पवित्र करनेहारा यहावा हू॥ २४। से। मूसा ने हादन थीर उस के पुत्री की वरन सारे इसागलियां की यह वार्ते कह स्नाई॥

२२ फिर यहीवा ने मूसा से कहा, २। हादन ग्रीर उस की पुत्री से कद्य कि इसारसिया की पवित्र किई दुई विन्तुस्रो से जो व मेरे लिये पवित्र करे न्यारे रहा न हा कि मेरा पवित्र नाम तुम्हारे द्वारा व्यपवित्र उद्दरे मे तो यद्देश्या हू॥ ३। क्राँर उन से कए कि तुम्टारी पीठी पीठी में तुम्हारे सारे अंग्र में ये जो कोई अपनी ष्रशृद्धता रहते दुर उन पवित्र किई दुई वस्तुश्री के पास जार जिन्हें इसारली यहावा के लिये पवित्र करे यह प्राची मेरे साम्हने से नाम किया जाए मै ती यहेवा हू॥ ४। इत्तन के वश में से कोई क्यों न दे। के। को को दे। वा उस के प्रमेद है। वट मनुष्य जब ले। गुढ़ न हो जार तब ले। पवित्र किई हुई वस्त्रीं में से कुछ न खार । श्रीर की लोध के कारण ष्यशुद्ध दुवा दे। वा जिस का वीर्य्य स्त्रालित दुवा दे। रेसे मनुष्य की ली की दे हूर, ५। श्रीर की की दे किसी रेसे रेगनेटारे जन्तु को छूर जिस से लेग ग्रमुह दाते है वा किसी रेसे मनुष्य की कूर निस में किसी प्रकार की अर्थुद्धता ही, ई। जी प्राची इन से से किसी की कूर वह साम ले। प्रायुद्ध ठररा रहे श्रीरतव सीं पवित्र वस्तुओं में से न खाए जब लों वह जल से स्नान न करें॥ ७। तब सूर्ण्यं अस्त दोने पर वह मूह ठहरेगा थार उस को पोई पवित्र वस्तुको में से खा सकेशा क्यों कि उस का भाजन वही है। दा जा जन्तुश्राक्षं मरावाषशु से फाडा गया दे। उस के खाने से वह श्रापने कें। प्रशुद्ध न करे में तो

थ्रपने परमेश्वर के पवित्र थीर परमपवित्र दीनी । करके पाप का भार उठाएँ थीर इस कारण मर जाएं मे तो उन का पवित्र करनेरारा यहाया हू ॥ १०। पराये कुल का जन किसी पवित्र धन्तु का न सार वरन चाहे वह याजक का पाटुन वा मनूर हा तीभी वह उसंन खाण॥ १९। यर यदि योजक क्रिसी प्राची की न्पैया देकर में।ल ले तो यह प्राची उस म से सार थै।र जी याजक के घर में उत्पन्न एण दें ये भी उस के भी जन में से साण ॥ १२ । थ्रीर यदि याजक की वेटी पराये कुल के किसी पुरुष से व्याही गई है। तो वह भेट किई हुई पवित्र वस्तुको में से न खाग॥ १३। पर यदि याजक की वेटी विधवा वा त्यागी हुई है। श्रीर उस के सन्तान न हा ग्रार वह श्रामनी वाल्यावस्था की रीति के अनुसार अपने पिता के घर में रहती है। ता वह श्रपने पिता के भाजन में से याण पर पराये कुल का काई उस में से न स्तार॥ १४। ग्रीर यदि कोई मनुष्य किसी पवित्र यन्तु में से सुरू भूल से यार ता वह उस का पांचवां भाग वळाकर उसे याजक को भर दे॥ १५। ग्रीर व इमार्गलदों की पांचन किई हुई वम्तुक्री की जिन्हे वे यहावा के लिये चढ़ाएँ अपियंत्र न करे॥ १६। ये उन की अपनी पवित्र वम् क्यों से से खिलाकर उन से क्षपराध का दीय न चठवार में चन का पवित्र करनेतारा यद्यावा हू ॥

१७। फिर यदावा ने मूसा से कहा, १८। हादन स्नीर उस की पुत्रा से थीर सारे इसागलियों से समकाकर कष्ट कि इसारल् के घराने वा इसार लियों मे रहनेहारे परदेशियों में से कें।ई क्यो न ही जी मझत वा स्वेक्जावांस करके यहावा की कोई रामवांस चढार, १९ । तो तुम्हारे ग्रह्मयोगय ठहरने के लिये वैला वा भेड़ी वा वक्तरिया में से निर्दीय नर चंडाया नार ॥ २०। निस में कोई भी दीय है। उसे न चठाना क्योंकि ऋह तुम्दारे निभित्त ग्रह्ययोग्य न ठहरेगा ॥ २९। ग्रीर कोई हो जो बैला वा भेडवकारियों से वे विशेष वस्तु संकल्प करने के वास्वेच्छार्वाल के लिये यहीचा की मेलवाल चठार ता ग्रद्य हीने की यदे। वा हू ॥ ९। या वा को लोग मेरी सापी हुई लिये अवश्य है कि यह निर्दीय दे। उस में कोई ,बम्तुर्ग्नो की रज्ञाकरेन डेर्गिक वेचन को अपर्यित्र ोमी देग्यम द्या॥ २२ । जो श्रधा व्यापन का टूटा

चेदी घर दशेखा का एवा करके न चठाना ॥ ३३। विस किसी दील या मेठ्रे या यक्तरे का कार्ष था। यह तुन्हारे सब घरी मे बहाया का विशामदिन ठहरे। व्याधिक या वस ही उन की म्येकार्य ल करके चठाना तो चठाना पर मन्तत पूरी करने के लिये यह ग्रहरू न देशा।। २४। जिस के यह दवे या क्चमे

से पारी की वर वदीवा के स्व्यवासे चढावे के न करना। कीर तुम मेरी बाद्माकी का श्रीकर्मी करके मानना में तो पर्राया हु॥ इर । खीर मेरे पवित्र नाम की धर्षायत्र न ठरराना क्योंकि मे अपने की इसार्शनया के बीच श्रवत्य हो पवित्र उद्दराक्षमा में ता तुम्हारा यधित्र करनेदारा यदीया हू, इह । हो तुम का मिस देश से सुम्दारा परमेण्यर दाने के सिये निकास ले याया दे में ता यदाया हू ॥

(मग्स भर के भिया तिश्यारी की विधिया )

23. फिर पहीवा ने मूसा में कहा, २ । द्वामित में कहा कि पहीवा के नियत समय जिन में तुम की प्रायत्र सभागी का प्रचार करना देशा मेरे छ नियस समय ये है।

या लुला है। या उन में रमाली वा रीरा वा खजुली | इ। कः दिन ती कामकाल किया जाए पर सातवां हा रेंगे की प्रशिवा के लिये न चठाना उन की विन प्रमिवयाम का श्रीर पवित्र सभा का दिन दे उस में किसी प्रकार का कामकान न किया जाए

ह । फिर यद्दीया के नियत समय जिन से से एक एक के ठएराये हुए समय मे तुम्हे पवित्र सभा का प्रचार करना ऐ। ग्रा से। ये हैं ॥ ५। पहिले महीने के या टूटे या यह गये हैं। उम की यहाया के चीदहव दिन की ग्रीधूलि के समय यहाया का लिये ने चकाना धपने देश से नेगा काण न करना ॥ फमद पुष्पा करे ॥ ६ । ग्रीर उसी मदीने के पद्रप्रध २५। फिर इन में से किसी की तुस आपने परमेश्टर दिन की प्रदेशवा के लिये आरामीरी राटी का पर्व का भाषन जानकर किसी परदेशी स लेकर न चढाना एशा करे उस में तुम सात दिन से। श्रवसीरी क्वींक उन में उन का विमाद है। मा उन में दीप राठी खाया करना ॥ ७। उन में से पहिले दिन है। मा इस निषे के तुम्हारे निमित्त ग्रहण न है। में। तुम्हारी पवित्र सभा है। खीर उस दिन परित्रम का द्रशाफर प्रदेशवा ने मुना में कटा, ≥9। जब बक्र हा कें।ई काम न करना ॥ ८। श्रीर चाती दिनी तुम या भेर या बकरो का बच्चा उत्पन्न हाता यह सात बहावा की हव्य चढाया करना श्रीर सातव दिन दिन सों प्रापनी मा के साथ रहे फिर पाटबं दिन पवित्र सभा है। उस दिन परिश्रम का कीई काम

लिये गुद्दुक्यारय उपरेक्षा ॥ २८ । चाएँ काय चार्च र। फिर यदावा ने मुखा से कहा, १० । इसार्शलियों भेड़ी या यक्षरी ऐं। इस कें। बीर इस के यही की से कुछ कि जय पुन उस देश में पहुंची जिसे यहावा म्क ही दिन से बाल न करना॥ २८। खार बब तुम्दें देता है खार उस में के फीत काटी तब अपने शुम प्रदेशवा के लिये धन्यवाद का मेलवाल करा अपने पक्ते येत की परिकी उपन का पूला यानक ता उसे इस प्रकार से करना कि ग्रहकवारय ठएरे॥ के पास से बाया करना ॥ १९ । ब्रीर बह उस पूसे इं । यह दर्श दिन द्राया काण दम में से फुळ भी की यहाया के सारहने हिलाए कि बह तुस्हारे विदान की रहन न पाए में तो यहाया हू ॥ ३९। निमित्त ग्रुएण किया जार वह उसे विष्यामदिन के दूसरे दिन दिलाए ॥ १२ । थीर जिस दिन तुम पूले की हिलवाखी उसी दिन बरस दिन का एक निर्देश भेड का यञ्चा यहावा के लिये शासवील करके चढ़ाना ॥ १३ । थीर उर्च के साथ का अनुवाल एपा के दे। इसमें ग्रंश तेल से सने हुए मैदे का है। यह मुखदायक शुराध के लिये यहावा का एव्य दे। श्रीर उस के साथ का अर्घ छीन् भर की चौधाई दाय-मधु हो ॥ १४ । और जब से तुम एस घडावे की ग्रपने परमेग्टर के पास न ले जायो। उस दिन ली मये रोत में से न ती रीटी खाना न भूना दुखा प्रज्ञ न हरी वाले यह तुम्हारी घीठी घीठा में तुम्दारे सारे घरीं में सदा की विधि उहरे॥

१५। फिर उस विशासदिन के दूसरे दिन से

पुले की दोगे उस दिन से पूरे सात विधामदिन त्रान सेना॥ १६। सातवे विश्वामदिन के दूसरे दिन लें पचास दिन शिनना श्रीर पचासवे दिन यद्दीवा को लिये नया श्रव्वविश चढाना॥ १७। तुम श्रापने घरे। में से एपा की दे। दसवे श्राम मेदे की दे। राटियां डिलाने की भेट के लिये ले खाना वे खमीर के साथ पकाई जाएं थीर यहावा के लिये पहिली चपन ठचरे॥ १८। स्रीर उस रोटी को सम वरस बरंस दिन के सात निर्देश भेस के बच्चे शैर एक बढ़सा खीर दो मेळे चकाना वे श्रपने श्रपने साध के अनुवर्ति थीर अर्ध समेत ग्रहावा के लिये हाम-विश्व करके चढाये चारं अर्थात् वे यहावा के लिये सुखदायक सुगम्ध देनेद्वारा इच्च ठहरे ॥ १९ । फिर पापवित के लिये एक वकरा ग्रीर मेलवलि के लिये वरस दिन की दो भेड की बच्चे चठाना॥ २०। तब याजक उन की पहिली उपन की राटी समेत यहावा को साम्दने दिलाने की भेट करके दिलाए श्रीर इन राहियों के संग वे दो भेड के बच्चे भी द्विलाये जाएं वि यहावाको लिये पवित्र श्रीर याजक का भाग ठहरे॥ २९। ख्रीर तुम उसी दिन यह प्रचार करना क्ति याच इमारी एक पवित्र समा द्वागी ग्रीर घरिश्रम का कोई काम न करना यह तुम्हारे सारे घरों में तुम्हारी पीछी पीछी में सदा की विधि ठहरे।

२२। जब तुम अपने देश में की खेत काटी तब श्रपने खेत के कोनी की पूरी रीति से न काटना क्रीर खेतका खिलान बिन लेना उसे दीनदीन फ़ीर परदेशी के लिये क्रीड़ देना में ती तुम्हारा परमेश्वर यहावा हू॥

२३ । फिर यहाँ वा ने मूचा से कहा, २४ । इसा-रालियों से कर कि सातवें महीने के पहिले दिन की तुम्दारे लिये परमञ्जिषाम द्वा उस में स्मरण दिलाने को नर्रास्त्री फूँको जाएँ थ्रीर एक पवित्र सभा द्या॥ को जो यहीवाको सिये करीगे चढ़ाया करना॥ २५ 1 उस दिन तुम परिश्रम का कीर्ड काम न करना ्श्रीर यद्देशवा के लिये एक एव्य चढ़ामा॥

स्रार्थात् जिस दिन तुम हिलाई जानेहारी भेंट के जाए वह तुम्हारी प्रवित्र सभा का दिन ठहरे स्रीर उस में तुम अपने अपने जीव की दु.ख देना श्रीर यहोवा का इच्य चढाना ॥ २८। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना क्योंकि वह प्रायश्चित का दिन ठहरा है जिस में तुम्हारे परमेश्वर यहावा के साम्हने तुम्हारे लिये प्रायश्चित किया जाएगा ॥ २९ । से। से। कोई प्रायी उस दिन दु ख न सहे वह स्रपने लोगों मे से नाम किया जाए॥ ३०। श्रीर कीई प्राची ही जी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे उस प्राची को मैं उस को लोगों को बीच में से नाण कर डालूगा॥ ३९। तुम किसी प्रकार का कामकाज न करना यह तुम्हारी पीठी पीठी मे तुम्हारे सारे घरें। में यदा को विधि ठहरे॥ ३२। वह दिन सुम्हारे लिये परमविषाम का है। से उस में तुम क्रापने खपने जीव की दुख देना और इस मधीने के नवें दिन की साम से लेकर दूसरी साम ली अपना विचान-दिन माना करना॥

इइ। फिर यहीवा ने मूसा से कहा, इश। इसा-र्यालया से कह कि उसी सातवे महीने की पन्द्रहवे दिन से सात दिन लीं यहावा के लिये कींपड़ियों का पर्व रहा करे॥ ३५। पहिले दिन पवित्र सभा द्या उस में परिश्रम का कीर्ड काम न करना॥ ३६ । साता दिन यहीवा के लिये इध्य चकुाया करना फिर ष्राठवे दिन तुम्हारी पवित्र सभा है। श्रीर यद्दीवा के लिये इव्य चढाना वह मधासभा का दिन है। श्रीर उस में परिश्रम का कोई काम न करना।।

३०। यहीया के नियत समय ये ही है इन में तुम इव्य अर्थात् द्वामवाल अनुवाल मेलवाल स्नार अर्घ रक रक के अपने अपने दिन में यहावा की चढ़ाने के लिये पवित्र सभा का प्रचार करनाः॥ इद। इन सभी से याधिक यद्देश्या के विद्यामदिना की मानना थीर थपमी भेंटों थीर सब मज्ञतीं थीर स्वेच्छावसियों

३९ । फिर सातवे महीने के पंद्रहवे दिन की जब तुम देश की उपन की स्वाट्टा कर चुकी तब स्व । फिर यहोवा ने मूसा से कहा, २० । स्वी सात दिन लीं यहोवा का पर्व मानना पहिले दिन तं महीने का दसके दिन प्रायोध्यत का दिन माना। परमिष्याम है। श्रीर श्राठके दिन परमिष्याम है। ॥ उपज थ्रीर खूबर के पत्ते थ्रीर घने घृत्तीं की डालियां थीर नालों में के मजन की लेकर अपने परमेश्वर यदेवा के साम्दर्ने सात दिन खानन्द करना ॥ ४९ । बीर वरस वरस सात दिन लें। यहावा के लिये यह पर्व माना करना यह तुम्हारी पीठी पीठी में सदा को विधि ठररे कि सातवें महीने में यह पर्व माना कार ॥ १२ । सात दिन ली तुम भीपहियों में रहा करना अर्थात जितने जन्म के इसारती है वे सब के सब भीपहियों में रहें, १३। इस लिये कि तुम्हारी पीक़ी पीढ़ी के लाग चान रक्खें कि बद्य पहाचा इम इवारिलयों की मिख देश से निकाले लाता था सब उस ने उन की भीषड़ियों में टिकाया था में त्ता तुम्हारा परमेश्वर यहावा हूं॥ ४४। खाँर मूमा ने रखारांलियों की यद्दावा के नियत समय कह सुनाये॥

(पियत्र दीपकी धीर रेटिया की विधि)

28. फिर यहावा ने मूचा चे कहा, २। इसाएलियों की यह जाना दे कि मेरे पास रखियाला देने के लिये जलपाई का कूटके निकाला पुषा निर्मल तेल ले खाना कि दीपक नित्य बरा करें ॥ ३। धारून उस की मिलापवाले तंत्र में साक्षीपत्र की वीचवाले पर्दे से वादर यहावा के साम्दने नित्य सांभा में भार ली सजा रखे यह तुम्दारी पीठी पीठी के लिये यदा की विधि ठएरे॥ 8। यह दीपकों की स्वक दीवट पर यहावा के सास्ट्रने नित्य सजाया करे॥

ध । फ्रीर तु मैदा लेकर बारह रेाटियां पक्तवाना रक एक राठी में एपा के दो दसवा शंश मैदा हो॥ है। तय उन की दो पांति करके एक एक पांति में कः ह राटियां स्वच्छ मेज पर यहावा के साम्दने धरना ॥ ७ । ग्रीर एक पांति पर वोखा लोवान रपाना कि यह रोटी पर स्मरण दिलानेहारी घस्तु श्रीर यदीवा के लिये एवा दे। ॥ ८ । एक एक विषामदिन को यह उसे नित्य यहीवा के सन्मुख क्रम से रक्खा

80 । थ्रीर पहिले दिन तुम थ्रच्छे श्रच्छे श्रृद्धों की किर यह सदा की श्राचा की रीत इसार्शलयों की ग्रीर से हुन्ना करे॥ १। ग्रीर वह हास्न श्रीर उस के पुत्रों की उद्दरे खीर व उस की किसी पवित्र स्थान में खाएं बयोंकि वह यहावा के हव्यों में से सदा की विधि के अनुसार दायन के लिये परमपवित्र वस्तु ठद्दरी दै॥

(यहाया की निन्दा ग्रादि माणद्यहयाग्य पापा की विधि )

90। उन दिनों में किसी इसाएली स्त्री का बेटा जिस का पिता मिस्री पुरुष या इपारिलयों के बीच चला गया थीर वह इसारितन का बेटा थार एक इन्नारली पुरुप कायनी के बीच स्नापस में मारपीट करने लगे ॥ ११ । थीर वह इसारलिन का घेटा परेषा के नाम की निन्दा करके की सने लगा यद सुनको लोग उस की सूचा को पास ले गये। उस की माता का नाम शकोंमीत् था जा दान् के गाय के दिली की बेटी थी॥ १२। उन्हों ने उस की द्यालात में बन्द किया इस लिये कि यंदीवा के याचा देने से इस वात का विचार किया जार ॥

१३। तब यहावा ने मूसा से कहा, १४। तुम लाग उस कासनेधारे की कावनी से बाहर लिवा ले जायो। थीर जितनों ने वह निन्दा हुनी है। वे सब व्यपने व्यपने दाघ उस के सिर पर टेकें तुब सारी मण्डली के लेगा उस पर पत्थरवाह करे॥ १५। श्रीर तू इसारवियों से कद कि कोई क्यों न ही जी अपने परमेश्वर की कीसे उसे श्रपने पाप का भार उठाना पहेगा ॥ १६ । यद्याचा के नाम की निन्दा करनेहारा निश्चय मार खाला जाए खारी मण्डली के लोग निश्चय उस पर पत्थरवाह करे चाहे देशों हा चाहे परदेशो यदि कोई उस नाम की निन्दा करे ते। यह मार डाला जाए॥ १७। फिर जी कोई किसी मनुष्य को प्राय में मारे घह निश्चय मार हाला जाए। १८। ग्रीर वो कार्स किसी घरैले पशु की प्राय से मारे वह उसे भर दे खर्थात प्राची की सन्ती प्राची दे ॥ १९ । फिर यदि कोई किसी दूसरे की चीट पहुंचाए तो जैसा उस ने किया ही वैसा ही उस से

<sup>(</sup>१) मूस में चढाया साया करे। (२) या की देा डेर । (६) या एक एक डेर में (४) या एक एक डेर पर ।

<sup>(</sup>१) मूल में यदि कोई अपने भाईवधु में दीप दे।

भंग किया सार ग्राप्त की सन्ती ग्रांख दांत की सन्ती दांत जैसी चाट जिस ने किसी का पहुंचाई हा वैसी ही उस की भी पहुचाई जार ॥ २१। थार पशु का मार डालनेहारा उस की भर दे पर मनुष्य का मार हालनेहारा मार हाला जाए ॥ २२ । तुम्हारा नियम रक ही हा जैसी देशों के लिये वैसा ही परदेशी के लिये भी द्वा में तो तुम्हारा परमेश्वर यहावा हू॥ २३ । थीर मुखा ने दखारातियाँ का यही समभाया तब उन्हों में उस की सनेहारे की कावनी से बाहर ले जाकर उस पर पत्थरवाह किया खार इसारलियो ने बेंग ही किया जैसे कि यहावा ने सुसा की बाजा दिई घी॥

> (सातवें यरस चार पंचासवे घरस से विद्यानकाता की विधि)

२५ फिर यहीवा ने सीनै पर्वत के पास सूचा ने कहा, २। इसारिलिया से कड़ कि जब तुम उसे देश में पहुंची जी मै तुम्हें देता हू तब भूमि की यहावा के लिये विचाम मिला करे। इ। के वरस तो अपना अपना खेत दीया करना और इन्हों वरस अपनी अपनी दाख की वारी कांट कांटकर देश की उपन सकट्ठी किया करना। ह। पर सातर्व वरस भूमि की यहावा के लिये परस-वियामकाल मिला करें इस में न तो श्रापना खेत द्यानान प्रयनो दाख की वारी क्रांटना॥ ५। जी क्षुक काटे हुए खेत में अपने खाप से छो उसे न काटना श्रीर अपनी विन छांटी हुई दाखलता की दाखों की न ती इना क्यों कि यह भूमि के लिये परमिवयाम का वरस देशा ॥ ई। श्रीर भूमि के वियासकार ही की उपल से तुम्हारा थार तुम्हारे दास असी का और तुम्हारे साथ रक्ष्मेहारे महूरीं क्रीर परदेशिया हा की भाजन मिलेगा ॥ ७ । श्रीर हुन्यरे पशुक्रा ा श्रीर देश में जितने जीवजन्तु ही उन का भाजन मूमि की सब उपज से होगा।

द। ग्रीर सात विशानवर्षे श्रश्चीत् सातगुना सात घरस तिन लेना साती विशासवर्षी का यह समय

किया जाए ॥ २०। अर्थात् चन भंग करने की चन्ती चेन । उंचाय वरस द्वागा ॥ १ । तब सातवें महीने के दस्त्रें दिन की अर्थात् प्रायश्चित के दिन अपक्रप-कार के महाशब्द का नरींस्ता खपने सारे देश में सव कही फुंकवाना ॥ १० । श्रीर उस पचासवे वरस का पत्रित्र करके मानना थार देश के सारे निवासियो के लिये इटकारे का प्रचार करना यह घरच सुम्हारे यहां बुवली कहलार उस में तुम ग्रपनी ग्रपना निस भूमि बीर अपने अपने घराने में लीटने पाथोगे ॥ १९। तुम्हारे यहां वह पचास्वां वरस जुवलो का वरस कदलार उस में तुम न खाना थार जा यापने थाप उगे उसे भी न काटना थ्रीर न विन क्रांटी हुई दाखलता की दाखें की ताहना॥ १२। स्त्रीकि वह को जुबली का वरस देशा वह तुम्हारे लेखे पवित्र ठहरे तुम उस की उपन खेत ही में से ले लेके खाना॥ १३। इस लुवली के वरस में तुम अपनी अपनी निज भूमि की लैटाल पाछी। है। पे । सीर यदि तुम अपने माईबन्धु के दाष कुरू येता वा अपने भाईबन्धु से कुछ माल ला ता तुम एक दूसरे पर बंधेर न करना ॥ १५। जुवली के पीड़े जितने बरस बीते ही उन की शिनती के अनुसार दान उहराके रक दूसरे वे मोल लेना श्रीर याकी वरनी की उपव की जनुसार वह तेरे हाथ वेचे ॥ १६ । जितने धरस ग्रीर रहे उतना ही दाम वकाना ग्रीर जितने वरस कम रहे उतना हो दाम घटाना ध्योकि वरसी की उपन नितनी हैं। उतनी ही वह तेरे द्वाच बेचेगा ॥ १७ । थ्रीर तुम श्रपने श्रपने भाईबन्धु पर श्रेष्ठेर न करना श्रपने परमेश्वर का भय मानना से तो तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हू॥ १८। से तुम मेरी विधिया की मानना और मेरे नियमी पर चौकसी करके चलना च्योकि ऐसा करने से तुम इस देश मे निडर वसे रहिगो॥ ९९। थ्रीर भूमि श्रपनी उपक उपनाया करेगी थ्रीर तुम पेट भर खाया करेगी थ्रीर चम देश में निष्टर खमें रहातो ॥ २० । श्रीर यदि तुम कही कि सातवे बरस में इम क्या खाएंगे न तो दम वीएंगे न ग्रापने खेत की उपव रकट्टी करेगे, २१। ती जाना कि मै तुम की इंडर्ज़ वरस में ऐसी ग्राणीय

<sup>(1)</sup> अर्थात् नरसिंगे का अध्द ।

कारगी ॥ २२ । से तुम ग्राठ्य बास में घाषोगे **ग्री**र पुरानी उपन में से स्ताते रहाते यरन नर्ध घरस की वयव वय सें न मिले तथ सें तुम पुरानी उपन में से खाते रदागे ॥ >३। भूमि सटा के लिये ता येची न जाए क्योंकि भूमि मेरी है पीर उस में तुम पर-देशी भार उपरी होती ॥ ५८। हो सुम श्रपने भाग के सारे देश में भूमि की कुट जाने देना ॥

२५। माँद तेरा कार्चे भार्चवन्ध् कंगाल दाकर यापनी नित मूमि में से कुछ वेच हाले तो उस की सुटुम्चिया में से द्वा मध में निकट हा यह शाकर खपने भार्दयन्धु के येचे दुर भाग की कुडा ले॥ र्द । श्रीर यदि किसी मनुष्य के लिये कोई कुढानेहारा न दे। थार यह इतना कमार कि पाप ही अपने भाग की हुडा सके, 20। ती यह उस के विक्रन के समय से वरनें की गिनती करके वाकी वरनें की रपत का टाम रम की जिस ने रसे मील लिया हा फोर दे तब बह खपनी निज भिम का फिर पान ॥ २८ । पर यदि उस के दतनी पूंजी न दी कि उसे फिर श्रमनी कर ले ते। उन की येची हुई भूमि ब्रुयली के घरम ली मील लेनेए।रे के घाय में रहे श्रीर जुवली' के वरम में कुट जाग तथ वर मनुष्य षायनी निज्ञ भूमि की फिर पाए॥

 भे भित्र पदि काई सनुव्य शहरपनाइदाले नगर में यसने का घर घेचे तो यह घेचने के पीहे यरस दिन में। उसे कुड़ा सकेंगा अधीत् पूरे वास सा ता चस मनुष्य की लुडाने का प्रधिकार रहेगा ॥ ३०। पर यदि यह घरम दिन के पूरे छाने का न कुडाया जार ती यह घर जा शहरपनाहवाल नगर में ही माल लेनेदारे का बना रहे खीर पीठी पीठी में उमी के वण का रहे ग्रीर ज्यली के वरस में भी न कृटे ॥ ३९ । पर विना अस्रपनाए के गार्वा के घर तो देश के खेता के समान किने बार से उन का कुराना हा सकेगा श्रीर व नुवली के वरस में कूट जाएं॥ इर । ग्रांर ल्बीया के निज साम के नगरे।

दुंगा कि भूमि की उपज तीन घरस लीं काम। के जी घर दी उन की लेबीय जब चाई तब कुहाएं ॥ ३३ । खार यदि कार्ड लेबीय खपना भाग न कुंडाए तो यह घेचा हुया घर जा उस के भाग के नगर में दे। जुवली के यरस में क्रूट जाग क्योंकि इसार्गियों के योच सेवीयों का भाग उन के नगरी के घर हो उहरे है ॥ ५४ । थीर उन के नगरें की चारा स्नार की चराई की भूमि घेची न जाए की कि वह उन का यदा का भागे देशा।

५५। फिर यदि तेरा कोई भाईघन्ध्र कंगाल दी सार थीर उस का दाय तेरे साम्टने दव जाए ता उस की सभालना घट परदेशो या उपरो को नाई तरे संग क्षीता रहे ॥ इई । उस से व्याज वा वहती न लेना प्रपने परमेश्वर का भय मानना जिस से तेरा रेखा भाईप्रम्य तेरे सम जीता रहे॥ ५०। उस की व्याल पर इपैया न देना थै।र न उस की भीजनवस्तु बढती के लालच ये देना॥ इद। में तुम्दारा परमेश्वर यदे।ब्रा छू जे। तुर्म्ट कनान् देश देने शार सुम्हारा परमेश्यर ठएरने की मनसा से तुम की मिख देश से निकान लाया है॥

इर । फिर यदि तेरा कोई भाईवन्धु तेरे साम्प्रने कंगाल देकर अपने गाप का तेरे दाय येच डाले तो उस से दास की सी सेवान कराना॥ ४०। वद तेरे संग मज़र वा उपरी की नाई रहे श्रीर जुवली के वरम ले। तेरे मा रहकर मेवा करता रहे॥ ४९। तब वह बालबच्चों समेत तेरे पास ने निकल जाए शीर शपने कुटुस्ट से थीर शपने वितरें। की निज सूमि में लाट जार ॥ ४२ । क्योंकि वे मेरे ही दास है जिन की मैं सिस देश से निजाल लाया हू से। ये दास की रोति न घेचे जाएं॥ ४३। टस पर कठोरता से खोधकार न जताना खपने परने-ग्रह्म का भय मानना ॥ १४ । तेरे को दास दासियां हों का तुम्हारी चारे। फ्रोर की जातिया से से हों थीर दास गीर दास्थि। उन्हीं से से मोल लेना ॥ 8५ । थार का उपरो लाग तुम्हारे बीच से परदेशी होकर रहेंगे उन में से थीर उन के घराने। से से भी की तुम्हारे ग्रासपास है। किन्दे वे तुम्हारे देश मे जन्मारं तुम दास दासी माल ला ता ला कि

<sup>(</sup>१) मूल में अपनी चाशीय की याद्या दृगा।

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् महागव्दवारी मरिसने का गव्द ।

<sup>(</sup>१) शर्थात् महागन्दयाले गरिसने का शस्द ।

तुम्हारा भाग ठहरें ॥ ४६ । श्रीर तुम श्रपने पुत्री की भी जी तुम्हारे पीछे होंगे उन के श्राधिकारी कर सकीगो श्रीर छ उन का भाग ठहरें उन में से ती सदा के दास ले सकीगो पर तुम्दारे माईश्रनधु की इस्राएली हों उन पर श्रपना श्रीधकार कठीरता से न जताना ॥

80। फिर यदि तेरे साम्हने कोई परदेशी हा उपरी धनी हो जाए शीर उस के सास्टने तेरा भाई कंगाल होकर अपने बाप की सेरे साम्हने उस परदेशी या उपरी वा उस के घंश के हाथ बेच हाते, 84 । तो उस को विकते के पीके बह फिर हुसाया जा सकता उस के माइयों से से कोई उस की हुडा चकता है, १९ । वा उस का चचा वा चचेरा भाई वरन एस को कुल में का कोई भी निकट कुटुम्बी उस की हुड़ा सकता है वा यदि उस के इतनी पूंजी हा जार ता वह स्राप ही स्रपने की कृहार ॥ ५०। वह माल लेनेहारे के साथ अपने विकने के घरम से ज़ुवली के वरस लें सेखा करे थीर उस के वेचने का दाम वरसी की गिनती के बनुसार ठदरे खर्थात् वद दाम मूजर के दिनों के समान ठद्दराया जाए॥५९। यदि जुबली के बहुत वरस रद्य जाएं ता जितने रुपैयो से वह मोल लिया गया है। उन में से वह प्रपने कुडाने का दाम उतने बरसें के खनुसार फेर दे ॥ ५२। श्रीर यदि जुवली के वरस के घोडे वरस रहे ताभी वह ध्रपने स्वामी के साध लेखा करके ग्रपने कुडाने का दाम उतने ही बरसें। के ब्रनुसार फोर दें ॥ ५३ । वह व्यपने स्वामी के स्ता वरस वरस के मूजूर के समान रहे थार उस का स्वामी उस पर तेरे साम्दने कठी-रता से अधिकार न जताने पाए ॥ ५४ । थै।र यदि वह ऐसी किसी रीति से न छुडाया जाए ते। वद नुवली। के वरस में ग्रापने वालवच्चों समेत कूट जार ॥ ५५। क्योंकि इसारली मेरे ही दास है वे मिस देश से मेरे निकाले हुण्डास हैं से तुम्हारा परमेश्वर यदावा हूं॥

(घम्मे ग्राधममें की पाल )

रही क्या मूरते न बना लेना थीर न क्यां के कार्ड खुदी हुई मूर्ति या लाट खडी कर लेना थीर न खपने देश में दण्डवत् करने

को लिये मङ्काशीदार प्रत्थर स्थापन करना क्यों कि में तुम्हारा परमेश्वर यहीवा हू॥ ३। मेरे विश्वामदिने को पालन करना थीर मेरे पवित्रस्थान का मय मानना में तो यहीवा हूं॥

३। यदि तम मेरी चिधियों पर चला बीर मेरी आचायो को चीकरी करके माना करा, 8। तो में तम्हारे लिये समय समय पर मेंद्र व्यरक्षाता श्रीर भीन खपनी उपन उपनारगी थार मैदान के युन श्रापने अपने फल दिया करेंगे ॥ ५। तुम दाख ती उने के समय सी दायनी करते रद्दारों श्रीर दोने के समय सें दाख तोस्ते रहागे थीर तुम मनमानी रे।टी दाखींगे थीर खपने देश में निडर यसे रहेगी !! ६। थीर में सुम्हारे देश में चैन दुंगा श्रीर जब तुम लेटागे तथ तुम्हारा कीई हरानेहारा न दोगा थीर में उस देश में दुष्ट जन्तुओं की न रहने दूशा ग्रीर तसवार तुम्हारे देश में न चलेगी ॥ ६। श्रीर तुम प्रपने घनुस्री की खदेहीगे धीर व तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे॥ ८। वरन तुम मे से पांच मनुष्य से। की खीर से। मनुष्य दय एजार की खदेरी ग्रीर तुम्दारे शत्रु तुम्दारी तलवार से सारे जाएंगे ॥ ९। थीर में सुम्हारों खोर कृपाट्टीष्ट करके तुम की फुलाक फलाकगा और वकाकगा और तुम्दारे सग अपनी वाचा की पूरी कम्या ॥ १०। श्रीर तुम रक्खे हुण पुराने खनाज की दाखोगे खीर नये के रहते भी पुराने की निकालागे ॥ १५। छीर मे तुम्हारे बीच अपना निवासस्थान ठएरा रक्त्यंगा ग्रीर सेरा जी तुम से घिन न करेगा ॥ १२ । श्रीर मे तुम्हारे बीच चला फिरा करगा थीर सुम्हारा परमेश्वर उद्दरगा थीर तुम मेरी प्रजा ठररोगे॥ १३। मे तो तुम्हारा वह परमेश्वर यहीवा हूं जा तुम का मिस देश से इस लिये निकाल लाया दै कि तुम मिसिया के टास न रही खीर में ने तुम्हारे जूर की तीहकी सुम की सीघा खडा कर चलाया है॥

पि । श्रीर यांत तुम मेरी न सुना श्रीर इन सब श्री शांत्राओं को न माना, प्र । श्रीर मेरी विधियों की निकम्मा जाना श्रीर तुम्हारा जी मेरे नियमों से चिन्न करे श्रीर तुम मेरी सब श्राच्वाश्री की न माना वरन

<sup>(</sup>१) यर्थात् नहाशस्त्वाले नरसिंगे का शब्द।

मेरी वाचा की ताडी, १६। ती में तुम से यह करंगा षार्थात् में तुस की भभराव्या थीर वर्धीराम श्रीर स्वर से पोहित सस्गा थीर दन के कारण तुम्हारी षाखे धुन्धली थीर तुम्हारा मन प्रांत उदाउ होगा बीर तुम्हारा घीज वाना व्यर्थ द्वारा क्योंकि तुम्हारे शत्रु उस की उपन रता लेंगे॥ १७। फिर में तुन्दारे विरुद्ध पूरा। थार सुम थपने श्रवृक्षी से हारोती लीर सुन्दारे बैरी सुन्दारे कपर श्राधिकार जतासंगे वरन जय की ई तुम की खदेड़तान हा तय भी तुम मागोगो ॥ १८ । ख्रीर यदि तुम इन वाता पर भी मेरी न सुने। तो में तुम्दारे पापा के कारण तुम्हें मातगुर्यो ताइना थार भी दूसा॥ १८। थार म तुम्हारे यल का घमगड ते।हुगा श्रीर तुम्हारे लिये माकाश की माना लोदे का े श्रीर तुम्दारों भूमि की माना पीतल की थना टूंगा॥ २०। से तुम्हारा वल प्रकारच गवाया जाएगा च्योकि तुम्दारी भूमि श्रापनी उपन न उपनारगी थै।र देश के बृद्ध श्रापने फल न फलेंगे॥ २९। स्रीर यांद तुम मेरे विष्ट चलते रद्या थीर मेरी सुनना नकारी ती मैं तुम्हारे पायों के अनुसार सातगुका तुम की और भी मास्ता।। २२ । थार में तुम्दारे योच यनैले पशु भेज़ंगा जा तुम की निर्वेश करेगे श्रीर तुन्दारे घरेले प्रशुश्री की नाश कर डालेंगे और तुम्हारी जिनती घटाएंगे निस से तुम्हारी सड़की सूना पड़ जाएंगी ॥ २३ । फिर यदि तुम इन वातों पर भी मेरी ताङना से न सुधरा बीर मेरे विषद्ध चलते ही रहा, अशा ता मै आप सुम्हारे विक्ट्स चलूगा थ्रीर सुन्हारे पामी के कारण में आप हो तुम की सातगुर्या मारुगा ॥ २५ । सा में तुम पर तलवार चलवालगा निस से वाचा तो इने का पलटा लिया जारमा ग्रीर जय तुम प्रपने नमरी में एकट्टे होगे तथ में तुम्हारे बीच मरी फैलाजगा भीर सुप्त प्रथमे शत्रुश्री के वश में पर जायोगे।। वि । जय में गुम्दारे लिये खन्न के ब्राधार की दूर कर बालूगा तब दस स्त्रिया तुम्बारी रीठी एक ही तंदूर में पकाकर साल तीलकर बांट देंगी का तुम खाकर भी तृप्त न देवरी ॥

वरन मेरे विक्द्व चलते ही रहा, २८। तो में जल-कर तुम्हारे विषद्घ चलुगा श्रीर तुम्हारे पापें के कारक मे जाप ही तुम की सातराको ताइना दुगा। र्स । धीर तुम की अपने बेटों धीर बेटियों का मांस खाना पडेगा ॥ ३०। श्रीर मे तुम्हारे पूजा की कवे स्थाना की छा दूंगा श्रीर तुम्हारी सूर्य्य की प्रतिमारं तोड डालूंगा श्रीर तुम्हारी लोघा की तुम्दारी तोडी दुई सूरतें पर फैंक दूगा श्रीर सेरा जो तुम से मिचला जाएगा ॥ ३९ । थ्रीर मे तुम्हारे नगरों की उनाइ दूगा श्रीर तुम्दारे पवित्रस्थानी का मूना कर दूगा श्रीर तुम्हारा सुखदायक सुग्रध ग्रदग न कदंगा ॥ ३२ । श्रीर में आप ही तुम्हारा देश सूना कर दूगा श्रीर तुम्दारे शत्रु की दश में वस जारंगे से। उस के कारण चिंकत देशो ॥ इह । धीर में तुम की जाति जाति के बीच तितर वितर कराा थार तुम्हारे पीक्के तलवार खीचकर चलाकमा थै।र तुम्दारा देश यूना देशमा श्रीर तुम्दारे नगर उजाड़ हो। जाएंगे॥ ३४। तय जितने दिन घद देग यूना पड़ा रहेगा धीर तुम अपने शत्रुकी के देश में रदेशी उतने दिन वह स्रपने विद्यासकाली की भीराता रहेगा तब बद देश विश्वाम पारगा श्रर्थात् श्रपने विश्वामकालें की भागता रदेशा ॥ ३५। घरन जितने दिन वह सूना पड़ा रईगा उतने दिन उस की विश्वाम रहेगा अर्थात् जी विश्वाम उस की तुम्हारे वहां वसे रहने के समय तुम्हारे विश्वामकाली में न मिलेगा बद उस की तब मिलेगा॥ ३६। सीर तुस में से जो बच रहेंगे उन हो हृदय में में उन की श्रुत्थी के देशों में कदराई डालूंगा थीर वे पत्ते के खडकने से भी भाग जाएंगे वरन वे ऐसे भागेंगे नैसे कोई तलवार से भागे थीर किसी के विना पीका किये भी वे तिर पहुँगे॥ ३०। श्रीर जब कोई पोक्रा करनेदारा न द्या तय भी माना तलवार को भय से वे एक दूसरे से ठोकर खाकर गिरते नारंगे थीर तुम की श्रापने शत्रुकी के साम्दने ठटरने की कुछ शक्ति न देशो। इद। तव तुम जाति जाति के यांच पर्चकर नाम ही जायोगे थीर तुम्हारे मञ्जूसी स्छ। फिर यदि तुम इस पर भी मेरी न सुना की भूमि तुम की का का का का शी। इर । कीर तुम मे

क्रधर्म के कारण गल लाएगे थार यापने पुरखाओं की श्रधमं की जामी की कारण भी वे उन्ही की नाई गल जाएगी॥ ४०। तस्र वे स्रपने थीर स्रपने पितरे। के प्रधमी की सान लेगे प्रधीस् उस विकास-भ्रात की की वे मेरा करेगे थीर यह भी मान लेगे कि इस जी परीया के विक्त चले ४९। इसी कारण वह इमारे विरुद्ध चलकर इमें श्रमुखी के देश में ले ध्राया है थें। इस समय हम का खतनारहित हृदय दब जाएगा थीर वे उस समय खपने ग्राधर्म के देगड़ की अंगीकार करेगे॥ ४२। तब की बाचा में ने याकूळ के सम वाधी थी दस की मैं सुधि लूमा क्रीर जी वाचा में ने इस्हाक् से ग्रीर जी वाचा मे ने इत्राहीस से बाधी थी उन की भी सुधि लूगा श्रीर देश की भी में सुधि लूगा॥ ४३। देश उन से रहित हीकर सूना पड़ा रहेगा और उन के विना भूना रहकर अपने विद्यासकालों की भीगता रहेगा श्रीर वे लोग अपने अधनं के दग्छ को स्रामिकार करेरी इस कारण कि उन्हा ने मेरे नियमी का निकस्मा ठहराया और उन के जी ने मेरी विधियो से छिन किई घी॥ 88। इस पर भी जब वे अपने ए शुक्री के देश में होतो तब में उन की ऐसा निकन्मा न ठहराकाग ग्रीर न उन से ऐसी घिन कद्या कि उन का अन्त कर डालूं वा अपनी उस वाचा की तीडू जा मे ने उन से खान्धी है ब्योक्ति मे उन का परमेश्वर यहावा हू॥ ४५। से मैं उन के हित के लिये उन के दन पितरी से बान्धी हुई बाचा की सुधि लगा जिन्हे मै मिख देश से जाति जाति के साम्टने निकाल लाया ष्ट्र कि उन का परमेश्वर ठहर, मे तो यद्दीवा हू ॥ ४६। चेर को विधि थैर नियम श्रीर व्यवस्था यदेवा ने प्रापनी खोर से इसार्गलयों के लिये सीनै

पर्वत के पास मूसा के द्वारा ठइराई वे ये ही है।

(स्निय सकत्य की विधि)

२० कि प्रमास के कहा, २। वसारीलिया से यद कहा कि जब क्षेत्र विशेष सक्तरप माने तो एक ता संकरप किये हुए

चे की वचे रहेगे वें व्यपने शत्रुकों के देशों में बायने (प्राक्षी तेरे ठहराने के व्यनुसार यहीवा के ठहरेगे s ३। अर्थात् यदि वह वीस व्यस वा उस से अधिक श्रीर साठ वरस से कम फ़खरवा का पुरुष ही ती उस की लिये पवित्रस्थान के ग्रेफील के लेखे पवास शेकेल्का चपैया ठटरे॥ ४। छीर यदि घट स्त्रो हा ता तीच ग्रेकेल् ठहरे॥ ५। फिर उस की ग्रयस्था पांच वरस वा उस से प्राधिक ग्रीर घोस वरस स कम की दाता लडको को लिये ता बीस श्रेफील् कीर लडकी के लिये इस जेकेल् ठहरे॥ ६। चार यदि उस की प्रवस्या गक महीने वा उस से फाँधक कीर पाच बरव में कम की हा तो लखके के लिये ता पाच थार लहकी के लिये तीन शकेल उद्दे । छ। फिर यदि उस की शतस्या साट बरस की बा उस से आधिक दे। ते। यदि पुस्प दे। ते। उस की लिये पद्रष्ट ग्रेकेल् श्रीर म्त्री द्या तो दस ग्रेकेल् ठघरे ॥ द। पर यदि काई इतना कंगाल दो कि याजन का उदराया हुआ दाम न दे सकी ती यह याजक के साम्छने खडा किया जाए थीर याजक उस की पूजी उद्दराय वर्षात् जितना सक्षरय करनेदारे से है। सकी याचक उसी के प्रमुखार छहराए ॥

> १। फिर जिन पशुक्री से से लीता वदीया की चळावा चळाते हैं याँद रेखें में से की ई संकल्प किया जार ने। जे। प्रशु के। ई. यद्दीवा के। देवा पांचन ही ठहरे॥ १०। घट उसे किसी प्रकार से न वदसे न तो बद धुरे की सन्ती प्रच्छान प्रच्छे की मनतो बुरा दे शार यदि घट उस प्रमुकी सन्ती दूसरा प्रमु दे तो वह थार उस का बदला दीनी यवित्र ठहरे ॥ ११ । और जिन प्रश्यों में से लेगा यदीवा के लिये चढावा नही चढाते ऐसे में से यदि वह है। तो वह उस की याजक की साम्हरें खड़ा कर दे॥ १२। तथ याज्ञक प्रशु के गुरा श्रवगुर दोनी विचारको उस का मील ठहराए स्नार जितना याजक ठहराए उस का माल उतना ही ठहरे है **१३। खीर यदि संकल्प करनेहारा उसे किसी प्रकार से** कुड़ाना चाहे तो जो मोल यासक ने ठरराया है। **उसे यह पांचक्षां भाग बकाकर दे**॥

98। फिर यदि कोई अपना घर यदावा के सिये

वयारा दोनी विचारके इम का माल ठहराए जार जितना पालक ठटराग उस का मान रतना ही ठहरे॥ १५ । धीर यदि घर का पवित्र करनेशारा चसे हुराना चारे ही लितना रुपैया यासक ने उस का माल उद्दाया है। उनना यह पांचया भाग यहाक दे सब घर उसी का गई॥

१६। फिर यदि कार्थ पापनी निज भूमि का कार्थ भाग यहात्रा के लिये पाँचय ठटराना चार्छ ते। उन का मान एम के जनुमार ठारे कि उस में कितना षांत परेंगा जितना भूमि में रोमेर् भर जी पर उतनी का मील प्रचार शक्तन् ठारे ॥ १० । बांद द्रव क्रवना रोत जुबली क्र वरस हो में पवित्र उदरार तो चन का डाम तेरे ठदराने के प्रतुमार ठदरे ॥ ९= । भीर बंदि बह बचना मेत जुबना के बरम के पीठे पांचय ठएराण ता जितने घरम हुग्रे जुवली के घरम के याकी रहे उन्हों के खतुनार याजक उस के लिये र्स्थये का लिया घरे तथ जितना लेखे में बाण उतना यातक के उत्याने ने कम है। ॥ ९८ । स्रीर र्याट खेत का प्रविष ठएरानेहारा उने हुर्गना चारे सा की दाम याज्ञक ने छत्तराया है। उम्रे यह पांचयां भाग घठाकर दे तथ ग्रेत उसां का उद्या २०। कीर र्याद यह ग्रेत की छुटाना न चाहे या उस ने उस के। दूगरे के छाप बेचा छा ता खेत बागे की कभी म तुडाया जाण ॥ २९ । यान तय यह खंत सुयती के बरम में कुई सब दूरी रीति वर्षम किये पुण मित की नार्द्र प्रशाया के नियं पवित्र ठतरे वार्यात् यह याजवा की निज्ञ भीम ही जाए॥ ३३। फिर यदि कार्ड श्रवना एक माल लिया हुआ खेत का उस की निज भूनि के खेती में का न दी बदाया के लिये यधिय ठरराण, ३३। ता यासक सुवली के वरम ली का संख्या करके इस मनुष्य के लिय जितना ठएराय उतना यह पराया के लियं प्रियत्र ज्ञानकर उसी दिन दें॥ २८। ब्रीर ज्ञुयली के घरम से घट येत रसी की प्राधिकार से फिर प्राण जिस से घए माल

प्राचित्र ठक्षराक्षर मंत्रत्य करे तो यालक उस के गुरू | किया गया हा व्यर्थात् जिस की वह निज भूमि हा उनी की फिर द्वा जागा २५। शार जिस जिस यम् का माल याजक ठाराग उस का माल पवित्र-स्थान ही के श्रेकेल के लेखे से उहरे, श्रेकेल बीस रीरा का उछरे॥

> २६। पर घरेले पशुश्री का पहिलीठा वी यहाया का पहिलाठा ठहरा है उस की ही कोई पवित्र न उत्राव चाई वत् वहशा हा चाई भेड वा वकरी का बच्चा बर परीवा का है हो ॥ २०। पर पढि यद यशुद्ध पशुका है। तो उस का पवित्र उद्दराने-राग उम का यालक के ठएराये हुए माल के श्रनुमार रस का पांचयां भाग क्षेत्र घठाकर कुटा मजता है श्रीर यदि घर न हुड़ाया जाए ता याजज के ठटराये हुए माल पर घेचा नाए।।

> २ । पर शयनी सारी यम् ख्री में से ले। युक् कार्य बराया के लिये वर्षण करे चार मनुष्य हा चारे पशु चारे उम की निज मुमि का गैत है। ऐसी कोई वर्षन किई धुई चन्तुन तो बेची बीर न हुस्रप्तं जाए का कुछ अर्पण किया जाए सा यदाया क लिये परमप्रधिय ठएरे ॥ २९ । मनुष्यों में से जी कीर्ड कर्षण किया जाए यह हुहाया न जाए निष्यय मार राला वाए॥

> ह0। फिर भूमि की उपन का सारा दशमाश चार यह भूमि का यीज हा चाह यूद का फल यह महाया का है ही यह महाया के लिये पवित्र उहरे। इर । यदि कोई प्रपने दशमांश में से कुछ लुडाना चारे ते। पांचयां भारा घढाकर उस के। हुढाए॥ इर । धीर गाय धेल श्रीर भेड्यक्षरिया निदान जो हो। प्रमु निमने के निक लाठी के तले से निकल जाने-दारे है उन का दणमांश स्रधात दस दस पीहे एक एक प्रमु बहाया के लिये प्रियंत्र ठहरे ॥ ३३ । की प्र उस के मुरू प्रयमुग न विचारे और न उस की वदल ले और यदि फोई उस की घदल भी ले ता यद और उस का यदला दोनों पवित्र ठघरे सार घष्ट कभी छुडाया न चार ॥

इष्ठ। जी पाचाए यदीया ने इस्रार्शियों के लिये शीने पर्यंत की पास मूसा की विश्व से ये शी हैं।।

<sup>(</sup>१) प्राथात् भरतिभे मा नव्द ।

## गिनती नाम पुस्तक।

(इस्राएलिया की गिनती )

१. इस्रायलिया के मिस देश में निकल जाने के दूसरे वरस के

इसरे महीने के पहिले दिनका यदीवा ने सीने के जंगल में मिलापवाले तंब्र में मूसा से कहा, २। इसार्गलयों की सारी मख्डली के कुलों थे।र पितरों के घरानी की अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम से सेकी कर ॥ ३। जितने इंसारली बीस बरस वा उस से याधिक अवस्था के द्वाने के कारण युद्ध करने के याग्य दों उन सभी की उन के दली के अनुसार तू थीर हादन गिन ले॥ ४। थीर तुम्हारे साथ एक एक गीत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अवने पितरी के घराने का मुख्य पुरुष है। ॥ ५ । तुम्हारे उन साथियों के नाम ये है अर्थाल स्वेन् ग्रीत्र में से शदे जर्का पुत्र एलीसूर्॥ ई। शिमीन् ग्रीत्र मे से सूरीशहैं का पुत्र श्रालुमीरल् ॥ ७। यहूदा ग्रीत्र मे से खम्मीनादाव् का पुत्र नह्योन्॥ ८। इस्लाकार् ग्रीत्र मे से सूखार् का पुत्र नतनेल्॥ ए। जलूलून् गोत्र में में मेलोन् का पुत्र रलीयाव् ॥ १०। यूसुफर्वाभयों में से ये है अर्थात् रप्रेंस् गोत्र से से खस्मोहूद् का पुत्र रलीशामा श्रीर मनक्यो गोत्र में से पदासूर् का पुत्र गम्बीएल्॥ १९। बिन्यामीन् गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान्॥ १२। दान् गीत्र में से थम्मी घट्टै का पुत्र ग्रहीर जेर्॥ १३। ष्रार्थेर् ग्रोत्र में से स्रोक्रान् का पुत्र प्रगीरल्॥ १८। शाद् गोत्र में से दूरल् का पुत्र रल्यासाप् ॥ १५। मप्ताली ग्रीत्र में से रनान् का पुत्र प्रहीरा॥ १६। मगडली में से जो एकप्र खपने खपने पितरीं के गोत्रीं की प्रधान के आ धुलाये गये विये ही है और ये प्रसारितिया का इसारी में मुख्य पुरुष थे॥ १७ । सी क्तिन पुरुषा के नाम ऊपर लिखे है उन की लिये हुए, १६। मूसा और शाबन ने दूसरे महीने के पाहिले (१) या कुहों।

दिन को सारी मण्डली एकट्टी किई तब इसारियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार बीस बरस वा उस से अधिक अवस्थावाला के नामा की गिनती कराके अपनी अपनी बगावली लिखाई ॥ १९। की आचा यदावा ने मूसा की दिई उसी के अनुसार उस ने सीने के जंगल में उन की गिन लिया॥

२०। इस्रारल् का पहिलोठा जो ब्लेन् था उस को वंश को लोग अर्थात् अपने अपने कुल श्रीर अपने अपने पितरों को घराने को अनुसार जितने पुरुष वोस वरस वा उस से अधिक अवस्था होने को कारण युद्ध करने के येगय थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये॥ २९। श्रीर ब्लेन् गोत्र को गिने हुर लोग साढ़े हियालीस इतार ठहरे॥

स्त । शिमोन् के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार जितने पुरुष वीस वरस वा उस से अधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने नाम से गिने गये॥ २३। और शिमोन् गोत्र के गिने हुए लोग उनस्ट हजार तीन से ठहरे॥

28। गाद को वंश को लोग स्त्रश्चीत स्नपने कुलीं स्नीर स्नपने पितरें। को घराना को स्नुसार खितने बीस स्नरस वा उस से स्निस्त स्नवस्था देनि को कारस युद्ध करने को येग्य से वे सब स्नपने स्नपने नाम से गिने गये॥ २५। स्नीर गाद् गोत्र को गिने हुए लोग पैतालीस इसार साई क सा ठहरे॥

र्द । यहूदा के वंश के लोग आधीत आपने कुलीं और अपने पितरे। के घरानों के अनुसार जितने बीस बरस बा उस से आधिक अवस्था होने के कारण युद्ध करने के येग्य थे वे सब अपने अपने माम से गिने गये ॥ २०। और यहूदा गोत्र के गिने हुए लोग चौहत्तर हजार हः सा ठहरे॥

भद । इस्साकार् के दंश के खेश प्रार्थात् अपने

कुली कार श्रपने पितरी की घरानी की श्रमुसार जितने थीस घरस था उस से श्रीधक श्रयस्था छोने के कारक पृष्ट करने के येग्ग्य थे वे सब श्रपने श्रपने नाम से गिने गये॥ २८। सीर इस्साकार् गोण के गिने हुए लोग चीयन इसार चार सा ठघरे॥

३०। स्वृत्न् के धण के लोग खर्णात् खपने क्लों खीर खपने पितरों के घराने के खनुसार जितने घीम धरस धा उस में खोधक खबस्या देने के कारण युद्ध करने के योग्य घे वे सध खपने खपने नाम में गिने गये॥ ३९। खीर स्वयून्न् गोत्र के गिने गुण लोग सतायन घनार चार से ठटरे॥

३३। यूम्फ के धंय में से गर्मेन् के धंय के लेगा वर्षात् व्यवने कुली बीर अपने पितरों के घराने के बातुसार जितने घीन घरम घा उस से बाधिक अवस्था देनि के कारम युद्ध करने के योग्य के वे सब व्यवने व्यवने नाम में गिने गये॥ इड । श्रीर श्रीम गांत्र के गिने हुए लेगा माठे चालीम द्यार उद्दे॥

58 । सनको को वंग को लोग अर्थात् अपने क्लों खीर प्रपने वितरों को घरानों के खनुसार जितने बीस बरस बा उस में खिका प्रवस्था होने के कारत युद्ध करने के योग्य में वे सब अपने अपने नाम में गिन गये॥ 59 । खीर सनको गोष्ट के गिने हुए लोग बनीन हजार दो मी ठहरे॥

हई। विन्यामीन् के बंग के लोग अर्थात् अपने कुलों चीर खपने पितरे। के घराने। के अनुसार वितने घीम घरम बा उम में आधिक अवस्था छोने के कारण युद्ध करने के पेग्य में वे मब अपने खपने नाम से गिने गये॥ इ०। थीर विन्यामीन् गोत्र के गिने हुए नेगा पैन्तीस एजार चार सै। ठटरे॥

इद। दान् की धंश के लोगा अर्थात् अपने कुले।
श्रीर अपने पितरी के घरानी के अनुसार जितने
योग घरन या उम में अधिक अवस्था छाने के
कारक युद्ध करने के येग्य भे वे मब अपने अपने
नाम से गिने गये॥ इर । श्रीर दान् गीत्र के
गिने पुण लेगा वासठ एकार सात सा ठएरे॥

80 । आगर के दंश के लोग अर्थात् अपने कुलें और अपने पितरों के घरानें के अनुमार जितने बीस यरम बा उस से अधिक अवस्था देाने के कारब युद्ध करने के येग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गये॥ 89 । श्रीर आगर्श् गीत्र के गिने दुर लेगा साठे स्कतालीय एकार ठटरे॥

8२। नप्ताली के वंश के लोग अर्थात् अपने कुलें श्रीर अपने पितरें। के घरानें। के अनुसार जितने धीस व्यस वा उस से अधिक अवस्था दिने के कारक यह करने के योग्य थे वे सव अपने अपने नाम से गिने गये॥ १३। थार नप्ताली गोत्र के गिने दुर लोग तिरपन दकार चार सी ठघरे॥

क्षा । मूसा भीर एाइन ग्रीर इसारल् के वारही प्रधान जो जपने जपने पितरा के घराने के प्रधान में उन सभी ने जिन्हे गिन लिया के इतने भी ठहरे॥ ४५ । सो जितने इसारली वीस घरस वा उस से जाधिक ज्रवस्था छाने के कारण इसारलिया से से युष्ट करने के येग्ग्य प्राक्तर अपने पितरा के घरानी के जनुसार गिने गये, ४६ । वे सब गिने पुर लोग मिलकर क लाग्र तीन प्रकार साठे पांच सा ठहरे॥

४०। इन से लेबीय अपने पितरे। के ग्रोत्र के प्रनुमार न गिने गये ॥ ४८ । क्योंकि यद्दावा ने मूसा से कटा था, ४९। केवल लेवी गात्र की गिनती इसा-र्णलया के बीच न लेना॥ ५०। पर लेबीया का चाचीपत्र के नियास पर थार उस के सारे सामान पर निदान क्षेत्र क्षेत्र से संघन्ध रस्तता है इस पर शाधिकारी ठएराना सारे सामान समेत निवास की वे ही सठाया करे थार उस में सेया ठएल वे ही किया करें श्रीर ष्यपने हरे इस की चारी खार वे ही राहे किया करे॥ ५९। ग्रीर जय जय निवास का कूच हा तय तय लेघीय उस की शिरा दें थीर जल जल निवास की घडा करना हा तय तव लेयीय उस की खडा करें श्रीर यदि कोई दूसरा समीप श्रार तो वद मार हाला जार ॥ ५३ । श्रीर इसारली खपना खपना हैरा अपनी प्रापनी कावनी में धीर अपने अपने आहे के पाम खडा किया करे॥ ५३। पर लेळीय ग्रपने हेरे साक्षीपत्र के निवास ही की चारी ग्रीर खहे किया

करंन हा कि इस्वागिलयों की मंडली पर कीप भड़की, श्रीर लेवीय साकीपत्र के निवास की रक्ता किया करे॥ ५८। ये की खाद्वार्थ यहावा ने मूसा की दिंद इस्वागिलयों ने उन के खनुसार किया॥

(इस्राइलिया की श्वावनी का क्रम)

२ फिर यहावा ने मूसा श्रीर द्वाबन से कहा, २। इस्रायली मिलापवाले

तंष्ट्र की चारों ग्रोर ग्रीर उस के सास्टने ग्रापने ग्रापने भेंडे थार अपने अपने पितरी के घराने के निशान के पास होरे खड़े करे॥ ३। ग्रीर की पूरव दिशा तहा मूर्व्यादय हाता है उस की खार खपने खपने दला के --ष्यनुसार हेरे खडे किया करें वे यहूदा की कावनीवासे भंडे के लेगा ही थीर उन का प्रधान सम्मीनादाय् का पुत्र नद्योन् हा॥ ४। थ्रीर उन को दल को ग्रिने हुए लोग चौहतर इजार क सा है। ५। उन के पास जा होरे खहे किया करे वे इस्लाकार के ग्रीज वाले ही थ्रीर उन का प्रधान मूत्रार् का पुत्र नतनेल् हा॥ ई। थ्रीर उन के दल के गिने हुए लेग चै।वन इजार चार से। है ॥ ७। रन के पार मञ्जूलन के गोत्र-वाले रहे थार उन का प्रधान देलान् का पुत्र रलीयाव दे। ॥ ६। थीर उन के दल के ग्रिने दुर लेगा बलावन इजार चार वै। है ॥ १। इस रोति यष्ट्रदाकी इरावनी में जितने खपने खपने दले। की श्रनुसार गिने गये वे सब मिलकर एक लाख कियासी इजार चार सा हैं पहिले ये ही कूच किया करे॥

१०। दिक्खन अलंग पर बहेन् की छावनीवाले केंडे के काग अपने अपने दली के अनुसार रहें और उन का प्रधान अदेंकर का पुत्र रलीसूर हो।। १९। और उन के दल के गिने हुए लेगा साढे कियालीस हजार है।। १३। उन के गोत्रवाले ही और उन का प्रधान सूरीअहै का पुत्र अलूमीरल हो।। १३। और उन के दल के गिने छुए लेगा उंश्वर हजार तीन सा है।। १४। फिर गाद के गोत्रवाले ही और उन का प्रधान स्थल का पुत्र एल्यासाय हो।। १५। और उन के दल के गिने हुए लेगा पेतालीस हजार साई है। १६। स्थेन

की कावनी में जितने खपने खपने देशों के चनुसार जिने जाये वे सब जिलकर डेड़ लाख एक एकार साढ़े चार सा है दूसरा कूच इन का हो।

49। उन के पाई श्रीर सब छार्यानियों की बीची। बीच लेबीयों की छाबनी समेत मिलापबाले तंथू का कूच दुश्रा करें जिस क्रम से बे डेरे खड़े करें उसी क्रम से बे अपने श्रापने स्थान पर श्रापने श्रापने केंडे के पास दोकर कूच किया करें॥

१ = । पिन्छम असंग पर रप्रम् की कायनीयाले भहें के नेण अपने अपने दलों के अनुसार रहें थीर उन का प्रधान अम्मीटूद का पुत्र म्लीजामा दे। ॥ १९ । श्रीर उन को दल के गिने हुए लेगा साठे चालीस इजार है ॥ २० । उन के पास मनक्ष्ये के गीत्रवाले दें। थीर उन का प्रधान पदाकृर का पुत्र ग्रस्तीरल हो। ॥ २९ । और उन को दल के गिने हुए लेगा खतीस इजार दें। से है ॥ २२ । फिर विन्यामीन के गीत्रवाले हों और उन का प्रधान गिदोनी का पुत्र अखीदान हो। ॥ २३ । और उन का प्रधान गिदोनी का पुत्र अखीदान हो। ॥ २३ । और उन के दल के गिने हुए लेगा पैतीस इजार चार से है ॥ २४ । एप्रेम् की कावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गये है सब मिलकर एक लाख बाठ इजार मक से। पुष्प है तोसरा कूच इन का हो। ॥

३५। वत्तर अलंग पर दान् की छावनीवाले अहे के ताग अपने अपने दला के अनुसार रहे थीर उन का प्रधान अमीशहें का पुत्र अहीर जेर् हा ॥ ३६। धार उन के दल के गिने हुर लेगा वासठ हलार सात सा हैं ॥ ३०। उन के पास लें। सेरे खड़े करे वे आग्रेर् के गोत्रवाले हों थीर उन का प्रधान खोकान् का पुत्र प्रशोर लें गोत्रवाले हों थीर उन का प्रधान खोकान् का पुत्र प्रशोर लें गोत्रवाले हो ॥ ३६। थीर उन के दल के गिने हुर लेगा साठे इकतालीस हलार है ॥ ३९। फिर नमाली के गोत्रवाले हो थीर उन का प्रधान रनान् का पुत्र खहीरा हो ॥ ३०। थीर उन के दल के गिने हुर लोग तिरपन हलार चार सा है ॥ ३९। दान् की छावनी में जितने गिने गये वे स्व मिलकर हें इस सात हलार के सी हैं ये अपने खबने कें हे के पास होकर सब से पोड़े कूच किया करें॥

इर । इसार लया में से की स्रापने स्रापने पितरी

कार्यानयों के जितने लोग अपने अपने दली के अनुसार तिने गये वे सब मिलकर कः लाख तीन छजार साहे शंब सा ठहरे ॥ ३३। पर यदीया ने मुसा की जी वांची विर्द भी उस के अनुसार लेकीय ती इसारांसियों मे तिने म राये ॥ ३८ । थीर जी सी याचा पदीया ने मुसा की दिई इसारली उस उस के अनुसार अपने भापने कुल कार अपने अपने पितरी के घराने के बातुसार अपने अपने भाडे के पास खेरे खड़े करते थार कुच भी करते थे।

> (पिंइसीठा की चन्ती लेवीया का यहावा से पहच किया जाना )

३ जिस समय यहावा ने सोने पर्वत को पास मुसा से बातें किई उस यसय द्वादन ग्रीर सूचा की यह वंशावली घी॥ २। ष्टादन के प्रयों के नाम ये दे नादाव् की उस का केठा था धार अबीष्ट्र रसाजार् श्रीर ईतामार्॥ ३। दादन के पुत्र जी प्रामिषिक्त याजक में प्रीर उन का संस्कार याजक का काम करने के लिये हुआ उन के नाम ये ही है ॥ 8। नादाव श्रीर खबीह तो जिस समय सीने के जंगल में यदावा के सन्मुख उपरी भाग से गये उस समय यद्दीया के साम्हने निवुष शी मर गये पर एलाजार् श्रीर ईतामार् अपने पिता दादन के सास्टने याजक का काम करते रहे॥

५। फिर यद्यावाने मूसा से कद्या, ६। सेबी गीत्रवालों की समीप ले प्राक्तर दास्न याजक के साम्द्रने खडा कर कि दे उस की सेवा टएल करे। श्रीर की क्क उस की ग्रीर से ग्रीर सारी मंडली की थीर से उन्हें सापा जार उस की रहा है मिलाप-याले सयू के साम्दनें करें कि ये निवास की सेवा करे ॥ ८ । वे मिलापवाले तंत्र के सब सामान की नीर इनारिलयां की सापी हुई यह ुश्री की भी रक्षा करे कि वे निवास की सेवा करे॥ १। श्रीर हू सेवीयों को धायन छै। उस के पुत्रों को दे दे छै। र वे इस्तारितयों की कीर से शासन की संपूर्ण रीति से प्रपंत्र किये हुए दें। १०। भीर इन्दन भीर उस के | श्रीर मिलापवाले तत्र के द्वार का पर्दा, स्र । भार

को धराने को कानुसार जिनि राये ही येही हैं की र सहा पुत्रों की याजक को पद पर ठहरा रख दीर है व्यपने याजकपद की रक्षा किया करे थै।र यदि द्यरा मनुष्य समीप खार ती घर मार डाला जार॥

> ११। फिर यदेखा ने मूचा चे कहा, १२। सुन इसायली स्तियों के सब पहिलोठीं की सन्ती में इसा-रालियों में से लेकीयों की से लेता हूं से लेकीय मेरे ही ठहरेंग्री ॥ १३ । सब पहिलाठे मेरे हैं क्योंकि जिस दिन में ने मिस देश में की सब पहिलोठों की मारा उसी दिन मै ने बग्रा मनुष्य बग्रा पशु इहारालियां की सब पहिलोठों के। श्रपने लिये पवित्र ठएराया सा वे मेरे ही उद्दरी में ता वदावा हू॥

> **98। फिर यदावा ने सोने के जंगल में मुसा से** कदा, १५। लेबीयां में से जितने पुरुष एक मद्दीने या उस से प्रधिक प्रयस्था की दो उन की उन की पितरीं के घरानें थार उन के कुलों के भनुसार गिन से ॥ ९६ । यह श्राद्या पाकर मुसा ने यहावा के करे के अनुसार उन का गिन लिया। १०। सेवी के पुत्रों के नाम ये दें अर्थात् ग्रेशीन् कदात् खीर मरारी ॥ १८ । थ्रीर ग्रेशिन् के पुत्र जिन से उस के कुल चले उन के नाम ये दे अर्थात् लिल्ली धीर श्चिमी॥ १९ । कदात् के पुत्र जिन से उस के कुल चले ये हैं अर्थात् असास् यिस्हार् हेन्रीन् श्रीर चड्जीरल्॥ २०। श्रीर मरारी के पुत्र जिन से उन के क्ल चले ये दें अर्थात् मद्ली धार मूशी ये लेबोंगे के कुल अपने पितरीं के घराना के अनु-सार हैं॥

२१। गोर्थान् से लिल्लीया श्रीर शिमीयों के कुल चले गोर्जी न्वंजियों के कुल ये ही हैं।। २२। इन में से जितने पुरुषों की अवस्था एक मदीने की वा उस से अधिक थी उन सभी की गिनती साठे सात हजार ठररी ॥ २३ । गोर्थे। न्याले फ़ुल नियास को पीहे पांच्छिम खोर अपने हेरे हाला करें॥ २८। धीर गोर्जी नियों के मूलपुरुष के घराने का प्रधान लाग्ल् का पुत्र रख्यासाप् हा ॥ २७ । श्रीर मिलापवाले तंब्र की जा वस्तुरं गोर्थे।नद्यंथियां का सांची जारं वे ये द्दी अर्थात् निवास और तब्ब थै।र उस का ख्रोहार को श्रांगन निवास श्रीर विदी की चारी श्रीर है एस को पर्दे श्रीर एस को द्वार का पर्दा श्रीर एस में स्रातने की सब होरियां॥

२७। फिर कहात् से असामियी यिस्हारियी हेन्रोनियों धार उन्जीरिलयों के कुल चले कहातियां के कुल ये ही दें॥ २८। इन में से जितने पुरुषों की श्रवस्था एक महीने की वा उच से अधिक ची उन को गिनती स्राठ इसार इः सा ठहरी। वे पवित्र-स्थान की रक्षा करनेहारे ठहरे ॥ २९ । कहातियों के कुल निवास की इस अलंग पर अपने हेरे डाला करे जी दक्किलन थोर है॥ ३०। थीर कहातवाले कुलों के मूलपुरुष के घराने का प्रधान उड़्जीरल् का पुत्र रली बापान् दे। ॥ ३१। थ्रीर की वस्तुरं उन को सीपी जाएं वे सन्दक्त मेज दीवट बेटियां ग्रीर पवित्रस्थान का वह सामान विस से सेवा टइल द्याती दे बीर पर्दा निदान पवित्रस्थान में वरतने का चारा चामान है। ॥ इर । और लेबीयों के प्रधानों का प्रधान दादन याजक का पुत्र रलाजार् दे। धीर जा लाग पवित्रस्थान की सैांपी हुई वस्तुयो की रका करेगे उन पर वही मुख्या ठचरे॥

३३। फिर मरारी से मदलीयां खीर मुश्रीया के कुल चले मरारी के कुल ये ही है ॥ ३४। इन में से जितने पुरुषों की अवस्था रक महीने की वा उस से माधिक थी उन सभी की जिनती क इजार दे। सी ठद्दरी ॥ ३५ । श्रीर मरारी के कुला के मूलपुक्प के घराने का प्रधान अधीरील् का एत्र सूरीएल् हा ये स्ताग निवास की उत्तर श्रोर श्रपने हेरें खडे करें॥ इदं। श्रीर की वस्तुरं मरारीवंशियें की सैांपी जारं कि वे उन की रहा करे वे निधास के तखते वेंड़े संभे कुर्चियां थीर नारा सामान निदान जी कुछ इस के वरतने में अप्त बार, ३०। बीर चारा श्रीर के षांगन के खंभे श्रीर उन की कुर्सियां खूंटे श्रीर होरियां हो । दा बीर का मिलापवाले तबू के साम्दने थर्छ न् निवास के साम्दने पूरव स्रोर सद्दां सूर्योदय होता है अपने डेरे डाला करे वे मूसा भीर पुत्रीं सहित दायन ही श्रीर पवित्रस्थान जा की दिया।

इसार्शियों की सैंपा ग्राया उस की रखदाली ये हीं किया करें और दूसरा जी की ई उस के समीप आए यह मार डाला जाए ॥ ३९ । यहां या की यही आजा पाके एक महीने की या उस से आधिक अवस्था-वाले जितने लेखीय पुरुषों की मूसा और हासन ने उन के कुलें के अनुसार ग्रिन लिया ये सब के सब वाईस इसार ठहरे ॥

80 । फिर यहीवा ने मुसा से कहा इसाएलियों के जितने पहिली है पुरुषों की खबस्या एक महीने की वा उस से खिछक है उन सभी की नाम ले लेके गिम ले ॥ 80 । खीर मेरे लिये इसाएलियों के सब पहिली हों की सन्ती लेकीयों की खीर इसाएलियों के सब पहिली हों की सन्ती लेकीयों के पशुखों के सब पहिली हों की सन्ती लेकीयों के पशुखों को ले मे ता यहीवा हू ॥ 82 । यहीवा की सम खादा के सनुसार मूसा ने इसाएलियों के सब पहिली हों की गिम लिया ॥ 85 । खीर सब पहिली हो पुष्प जिन की खबस्या एक महीने की वा उस से खिया यी उन के नामें की गिमती बाईस हकार दी सा तिहत्तर ठहरी ॥

88। तब बहोवा ने मूसा से कहा, 84। इसा-र्णलिया के सब पाइलाडों की सन्ती सेबीयां का श्रीर उन के पशुक्रों की सक्ती लेबीया के पशुक्री की ले सा लंबीय मेरे ही उहर में ता यहावा हूं ॥ हा । खीर दसारितयों के पहिली हों में के तो दे। सी तिष्टतर गिनती में लेबीयों से ऋधिक हैं उन के कुड़ाने के लिये, ४०। पुष्प पीक्षे पांच श्रेकेल् से वे पवित्रस्थानवाले ग्रार्थात् वीस गोरा का श्रेकेल् हो ॥ ४८ । यीर क्षेत्र क्षेत्र उन प्राधिक पहिलाठों की हुड़ाती का होगा उसे हासन थ्रीर उस के पुत्री की देना ॥ 8(। से। जी इसारली पहिली हे लेबीयों के हारा हुदाये हुन्यों से खाधिक घे उन के हाथ से मूसा ने कुद्दैाती का कीपया लिया॥ ५०। से एक इसार तीन सै। पैंसठ पवित्रस्थानवाले शेकेल् कपिया ठइरा। ५१। थीर यहोवा की थाचा के स्नुसार मूसाने इंडाये हुयों का बपैया दायन सीत उस के पुत्री (सेवीया के कर्जाव्य कर्म )

को उन के कुले। श्रीर पितरी के घराना के अनुसार गिनंती करा, ह। अर्थात् तीस वर्ष से लेकर प्रचास वरस सो की व्यवस्थावासों की चेना में जितने मिलाप-वाले संव्रु मे कामकाल करने की भरती हैं॥ 8। मिलापवाले त्र्यू में परमपवित्र वस्तुयों के विषय करातियों की यह सेवकाई ठहरे, था अर्थात् सव जब कायनी का कुच दी तब तब दास्न ग्रीर उस के पुत्र मीतर ब्राकर बीचवाले पर्ट की उतारक वस से साजीपत्र के सन्द्रक की कांप दें॥ ६। तब वे उस पर सूरको को कालों का ख्राहार डाले थार इस के ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डालें ख्रीर सन्द्रक में इंडों की लगाएं ॥ ७ । फिर भेंटवाली राही की मेज पर नीला कपड़ा घिकाकर उस पर परातों धूपदाना करवीं थार उच्हेलने के कठारी कीं रक्ख थीर नित्य की राटी भी उस पर है। ॥ ८। तब वे उन पर लाही रंग का कपड़ा विकाकर उस को सूदशी की खाली के खोहार से काप थीर भेज के देहीं की लगा दें॥ ए। फिर वे नीले रग का कपडा लेकर दी पंकी गुलतराओं श्रीर गुलदानी समेत उत्तियांका देनेहारे दीवट की थीर उस की सव तेल के पात्री का जिन से उस की सेवा टइल हाती है डार्षे ॥ १०। तब वे सारे सामान समेत दोवट की सूद्रमें की खालों के खोदार के भीतर रखकर इंडे पर धर दें॥ १९। फिर व सीने की वेदी पर एक नीला कपडा चिकाकर उस की सूद्रभी की खाली के फोरार से ठांचे कीर उस के इंडों की लगा दे॥ १३। तब वे सेवा टचन के सारे सामान की ले जिस से पविषयस्थान में सेवा टहल होती है नीले कपहे के मीतर रखकर सूदसी की दाली के क्रोदार से कार्पे और इंडे पर धर दें॥ १३। फिर वे वेदी पर थे स्य राख उठाकर खेदी पर वैंजनी रंग का कपडा धिकारं॥ १४। तय जिस सामान से बेदी पर की चेवा टरल दाती है घर सब प्रधात उस के करके

सामान उस धर रक्की खीर उस के सधर सूक्सों की 8. पिर यदे। या में मूसा और दाइन से खालों का खोदार विकामर वेदी में इंडों की लगाएं। कदा, २। लेबीयों में से कदातिया १५। खीर जब दाइन और उस के पुत्र कावनी के कुच के समय पाँचत्रस्थान थीर उस के सारे सामान का ढांप चुकी तब उस की पीड़े कहाती उस की उठाने के लिये वार्ष पर किसी पवित्र व्यक्तु की न कूर न हो कि मर जाएं कहातिया का भार मिलापवाले तंत्र की ये ही वस्तुरं ठररे॥ १६। श्रीर ना वस्तुरं द्यास्त के पुत्र रलाजार की सींघी जारं व ये दें श्रर्थात् राजियाला देने के लिये तेल खेर सुगन्धित घूष थीर नित्य श्रद्भवनि श्रीर श्रीभेषेक का तेल श्रीर चारे निवास श्रीर उस में की सब बक्तुओं श्रीर पवित्रस्थान ग्रीर उस के सारे सामान की रक्षा॥

> १०। फिर यदीवा ने मूसा श्रीर हादन से कहा, १८। ऋडातियों के सुलों के गोत्रियों को लेबीयों में से नाथ न दोने देना॥ १९ । उन के साथ ऐसा करे। कि जब वे परमणित्र वस्तुग्री के समीप ग्राएं तब न मरे पर जीते रहें अर्थात् दाबन ग्रीर उस के पुत्र भीतर खाकर एक एक के लिये उस की सेवकाई कीर उस का भार ठद्दराएं॥ २०। स्रीर वे पवित्र वस्तुओं के देखने की सब भर के लिये भी भीसर याने न पाएं न दी कि सर जाएं॥

२९। फिर यदावा ने मूसा से कदा, २२। गोर्शी-निया की भी गिनती उन के पितरी के घरानी थीर कुलों के बनुसार कर ॥ २३। तीस घरस से लेकर पचास वरस को को सवस्थावाले जितने मिलापवाले सबू में बेबा करने की खेना में भरती दें। उन सभी की गिन ले॥ २४। सेवा करने थ्रीर भार चठाने में गोर्थेगोनया के कुलवाली की यह सेवकाई देा, २५। क्षर्थात् वे निवास के पटी श्रीर मिलापवासे सबू ग्रीर उस को फोदार छीर इस की कपरवाले सूइसें। को खालों के क्रीहार कीर मिलापवाले सबू के द्वार के पर्दे, ३६ । ग्रीर निवास ग्रीर बेदी को चारी ग्रीर को आंगन को पर्दी छोर आंगन को द्वार को पर्दे छीर उन की डोरियो थीर उन में बरतने के सारे सामान इन सभी की 'वे चठाया करे थे। र इन वस्तुश्री से कार्ट फाद्मियां भीर कटारे भादि बेदी का सारा जिलना काम दे। यह सब उन की सेवकाई में ग्राए प्र

२०। श्रीर गोर्शीनियों के धंश की सारी सेवकाई हास्त श्रीर उस के पुत्रों के कहे ये हुआ कर अर्थात जो कुछ उन की उठाना श्रीर जो जो सेवकाई उन की करनी दी उन का सारा भार तुम ही उन्हें सैांपा करे। ॥ २८। मिलापवाले तंब्र में गोर्शीनियों के कुलों की यही सेव-काई ठहरें श्रीर उन पर हादन याजक का पुत्र ईता-सार् यधिकार रक्खें॥

२९। फिर मरारीयी की भी तू उन के कुली थीर पितरी के घरानी के श्रनुसार गान ले॥ ३०। तीस व्यस से लेकर पचास व्यस लें की श्रवस्थावाले जितने मिलापवाले तव की चेवा करने की चेना मे भरती हैं। इन इभी की गिन से॥ ३९। श्रीर मिलाप-वाले तबू में की जिन वक् की के उठाने की सेव-काई उन को मिले वे ये दें। अर्थात् निवास के तखते वेंद्रे खभे थार कुर्सिया, ३२। श्रीर चारी स्रोर के म्रागन के खभे थीर इन की कुर्सिया खूटे डोरिया फ़ीर भाति भाति की वरतने का सारा सामान। थीर जी जी सामान छीने के लिये उन की सैंपा जार उस में से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम ग्रिम दे। ॥ ३३ । सरारीयों के कुले। की सारी सेव-काई जो उन्दे मिलायवाले तबू के विषय करनी होगी वह यदी है वह हादन याजक के पुत्र ईतामार् के काधकार मे रहे॥

३४। चे मूचा खाँर दादन थार मंडली के प्रधानों ने कहातिया के वंग्र की उन के कुलों थार पितरों के घरानों के खनुचार, ३५। तीय वरस से लेकर प्रचास घरस ले की खनुचार, ३५। तीय वरस से लेकर प्रचास घरस ले की खनस्या के जितने मिलापवाले तब्र की सेवकाई करने की सेना में भरती हुए थे उन सभी की विना ॥ ३६। श्रीर की अपने खपने कुल के खनुसार गिने गये वे दी हजार साई सात सी ठहरे ॥ ३०। कहातियों के कुलों में से जितने मिलापवाले तंब्र में सेवा करनेवाले गिने गये वे इतमे ही ठहरे। जी खाजा प्रदेश ने दूस के द्वारा दिई उस के खनुसार मूसा भीर हाकी ने इन की गिन लिया ॥

३८। धीर गोर्थे। नियां से से सा अपने कुली श्रीर पितरों के घराने। के अनुसार गिने गये, ३९। क्षर्थात् तीस बरस से लेकर पद्यास बरस लीं की अबस्या की को मिलापवासे तबू को सेवकाई करने को सेना में भरती हुए थे, 80। उन की गिनती उन के कुलें थीर पितरों के घरानें के अनुसार दो इजार क सी तीस ठहरी॥ 80। ग्रेशींनियों के कुलों में से जितने मिलापवासे तबू में सेवा करनेवाले गिने गये वे इतने हो ठहरे। यहावा की आचा के अनुसार मूसा खीर हायन ने इन की गिन लिया ।

8२। फिर मरारीयों के कुलों में से जो खपने कुलों खार पितरा के घरानों के खनुसार शिने गये, 8३। खर्षात् तीस खरस से लेकर प्रवास घरस ले। की खयस्या के जा मिलापयाले तब्ब की संघकार्स करने का सेना में भरती हुए थे, 88। उन की शिनती उन के कुला के खनुसार तीन इजार दें। सी ठहरी॥ 8५। मरारीया के कुला में से जिन का मूसा खार दासन ने यहावा की उस खादा के खनुसार का मूसा के द्वारा मिली शिन लिया ये इतने हा ठहरे॥

४६। लेबीया से से जिन की मूसा और हाइन शार इवाएली प्रधानों ने उन के कुली और पितरा के घराने के अनुसार ग्रिन लिया, ४०। अर्थात तीस बरस में लेकर पचास बरस लों की अवस्थावाले जितने मिलापवाले तब्रू की सेवकाई करने और बाक उठाने का काम करने की द्यांचर दोनेहारे थे, ४=। उन सभी की ग्रिन्ती आठ इजार पांच सा अस्सी ठहरी॥ ४९। ये अपनी अपनी सेवा शार बाक ठीने के अनुसार यदीवा के कहे से मूसा के द्वारा गिने गये। की आचा यदीवा ने मूसा की दिई था उसी के अनुसार वे उस से ग्रिने गये।

(काष्टी आदि अगुद्ध लेगी का बाहर कर दिया जाना')

प्रिय् यद्दावा ने मूसा से कहा, २। द्वारिल्यों की प्राचा दें कि तुम सब के कियों की प्रीर जितनों के प्रमेह दें जीर जितने लीप के कारण प्रशुह ही उन सभी की कावनी से निकाल दें। ॥ ३। रेसे की चार्य कर के दें। चाहे स्त्री कावनी से निकालकर वाहर कर के प्रवे हो जि तुम्हारी कावनी जिस के बीच में निवास करता हू उन के कारण प्रशुह हो। ॥ १। श्रीर स्मारिक्टी ने बैसा हो किया प्रशुह हो। ॥ १। श्रीर स्मारिक्टी ने बैसा हो किया प्रशुह हो। ॥ १। श्रीर स्मारिक्टी ने

निकाल बाहर कर दिया जैसा यहोवा ने मूसा से पर उस पर न तेल हाले ने लेवान रक्खे क्योंकि कहा या इसारिलयों ने वैसा ही किया। वह जलनवाला खीर स्मरण दिलानेहारा अर्थात्

(देग्या की हानि गरने की विधि)

ध । फिर यद्देश्या ने मूसा से कहा, ई । दसारितयो से कह कि जब कोई पुरुष वा स्त्री कोई ऐसा पाप करके की लाग किया करते हैं यहावा का विश्वास-घात करे श्रीर वह प्राची दोषी दो, ७। तव वह श्रपना किया हुआ। पाप मान ले थार पूरे मूल मे पांचवां अश वढाकर अपने दीप के बदले में उसी को दें जिस के विषय दोषी हुआ दे। ॥ ८। पर यदि उस मनुष्य का कोई कुटुम्बी न दी लिसे दीप का बदला भर दिया जाए तो उस देश का जो वदला यहे।वा को भर दिया जाए वह यानक का ठहरे यह इस प्रायश्चितवाले मेठ्ठे से खिधक है। लिस से उस को लिये प्रायश्चिल किया जाए॥ १। थीर वितनी पवित्र किर्द हुई वस्तुरं दशायली उठाई हुई भेंट करके यालक के पास लाएं सा उसी की ठहरें। ९०। सब मनुष्यों की पवित्र किई हुई वानुमं उसी की ठहरे काई जी कुछ याजक की दे वह उस का ठहरे ॥

(पति के प्रापनी स्ती पर कलने की व्यवस्था)

११। फिर यहां वा ने मूसा से करा, १२। इसाएलियों से कर कि यदि किसी मनुष्य की स्त्री कुलाल
सलकर उस का विश्वासघात करे १३। श्रीर कोई
पुरुष उस के साथ कुकर्म करे पर यह बात उस
के पति से हिंपी हा खीर खुली न हा खीर वह
श्रमुह हो गई हा पर न तो उस के विरुद्ध काई
साश हा खीर उस के पति के मन में जलन उत्पञ्ज
हो पर्यात घर खपनी स्त्री पर जलने लगे खीर घर
श्रमुह हुई हो बा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
हो पर्यात घर खपनी स्त्री पर जलने लगे खीर घर
श्रमुह हुई हो बा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रमुह हुई हो बा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रमुह हुई हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रमुह हुई हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रमुह हुई हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रमुह हुई हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रमुह हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रमुह हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्यम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में जलन उत्पञ्ज
श्रम सुद्ध हो। वा उस के मन में करा सुद्ध हो। वा सुद्ध हो। वा

वह जलनवाला श्रीर स्मरण दिलानेहारा श्रशीत् श्रधर्म का स्मरण करानेहारा श्रव्वाल होगा॥ 9ई। तब यावक उस स्त्री की समीप ले जाकर यदे। वा के साम्दने खड़ी करे॥ १९। श्रीर यासक मिट्टी के पात्र में पवित्र जल से थीर निवासस्थान की मूर्गि पर की धूलि में से कुछ लेकर उस जल में डाल दे॥ १८। तब याजक उस स्त्री की यहावा के साम्हने खड़ी करके उस के सिर के बाल बिखराए बीर स्मरण दिलानेदारे श्रनुवलि की ली खलनवाला है उस को दाघों पर धर दे श्रीर अपने हाश से याजक कड़वा जल लिये रहे जी खाप लगने का कारण देशा॥ १९। तब याजक स्त्री की किरिया धराकर कदे कि यदि किसी पुरुष ने तुक से कुकर्म न किया हो और तूपित की कोड़ दूसरे की स्रोर फिरके खशुढ़ न दें। गई है। तो तू इंच कड़वे जल के गुरू से जो साप का कारण दोता है बची रहे॥ २०। पर यदि तु अपने पति की होड़ दूसरे की क्षार फिरके अशुद्ध हुई हो श्रीर तेरे पात की होड़ किसी दूसरे पुरुष ने तुम से प्रसा किया हो, २९। थीर याजक उसे साप देनेहारी किरिया धराकर कहे यदीया तेरी जांघ सङ्गर थीर तेरा पेट फुलार थीर लेगा तेरा नाम लेकर साप थार धिक्कार् दिया करें। २२। प्रार्थात् यद जल जो साप का कारब दोता है तेरी खन्तीरयों में जाकर तेरे पेट की फुलार कीर तेरी आंघ की सहा दे। तब बद स्त्री कदे ग्रामेन् थामेन् ॥ २३ । तव याजक साप के ये शब्द पुस्तक में लिखकर उस कहुंचे जल से मिटाको, २४। उस स्त्री को वह कहुवा बल पिलार की साप का कारख होता है से वह जल की साम का कारण होगा उस स्त्रों के पेट में जाकर कड़वा है। वास्सा ॥ २५। थीर याजक स्त्री को द्वाच में से सलनवाले अनुस्र को से यहीवा के बारी हिलाकर वेदी के समीप पतृचार ॥ २६ । श्रीर याजक उस स्रमुखलि मे से उस का स्मरख दिलानेहारा भाग बर्धात् मुट्टी भर लेकर वेदी पर जलार कार उस के पीड़े स्त्री की वद जल

<sup>(</sup>१) नूस में किरिया।

पिलाए ॥ २० । श्रीर जब बहु उसे बहु जल पिला चुकी तब यदि बद खणुद्ध हुई ग्रीर अपने पति का विश्वासघात किया हो तो वह जल जो खाप का कारण दीता है से उस स्त्री के पेट मे जाकर कहवा हो जाएगा थ्रीर उस का पेट फूलेगा थ्रीर उस की जाघ सह जाएगी थीर उस स्त्रों का नाम उस के लेगों के बीच साप में लिया जाएगा ॥ ३६। पर यदि वह स्त्री अशुद्ध न हुई शुद्ध ही हा सा वह निर्देश ठहरेगी थीर गार्भणी है। सकेगी॥ २९। जलन की व्यवस्था यही है चाहे कीई स्त्री अपने पांत की छोड दूसरे की खोर फिरके खश्द्व हो, ३०। चारे पुरुष के मन में जलन उत्पन्न है। श्रीर बह अपनी स्त्री पर जलने लगे ता बह उस की यहावा के यन्मुख खडी कर दे थ्रीर याजक उस पर यह सारी व्यवस्था पूरी करे॥ ३९। तब पुरुष श्रधर्मा से बचा रहेगा थीर स्त्री अपने अधर्म का द्रीक आप चठाएगी ॥

(माजीरा की व्यवस्था)

द्वा पित्र यहावा ने मूसा से कहा, र । इस्तरियों से कह कि कब की ई पुरुष वा स्त्री नाजीर की मन्नत अर्थात अपने की प्रधाया के लिये न्यारा करने की विशेष मन्नत माने, ह । तब बह दाखमधु आदि मदिरा से न्यारा रहे वह न दाखमधु का न और मदिरा का सिरका पीर और न दाख का कुछ रस भी पीर वरन दाख न खार चार्च हरी ही चार्च पूखी ॥ १ । जितने दिन घर न्यारा रहे उतने दिन ला बह बीज से से क्लिक ली जी कुछ दाखलता से उत्पन्न होता है उस में से अहर न खार ॥ १ । जित जितने दिन चय ने न्यारे रहने की मन्नत मानी हो उतने दिन लो बह आपने सिर पर कुरा न जिरार और जब ली बे दिन पूरे म ही जिन में बह पहाँचा के लिये न्यारा रहे तब ली बह पावन ठाई था और अपने सिर के बालों का प्रधाय के लिये न्यारा रहे तब ली बह पावन ठाई था और अपने सिर के बालों को वह पावन ठाई था और अपने सिर के बालों को वह पावन ठाई था और अपने सिर के बालों को वह पावन ठाई था और अपने सिर के बालों को वह पावन ठाई था और अपने सिर के बालों को वहाये रहे ॥ दे । जितने दिन वह पहांचा के लिये

न्यारा रहे उतने दिन ली किसी लोघ के पास न जार ॥ ७ । चाहे उस का पिता वा माता वा भाई वा बहिन भी मरे तीभी वह उन के कारण अशुह न हा ख्योकि उस के अपने परमेश्वर के लिये न्यारे रहने का चिन्है उस के सिर पर देशा॥ ८। श्रपने न्यारे रहने को सारे दिनों में खह यही खा की लिये पाँचन ठप्दरा रहे॥ १। श्रीर यदि कोई उस के पास श्रचानक मर जाए श्रीर उस के न्यारे रहने का जो चिन्ह<sup>ै</sup> उस को सिर पर देशा। यह प्रशुद्ध है। जाग तो वह शुद्ध होने के दिन अर्थात् सातवे दिन अपना सिर मुहार ॥ १०। श्रीर ग्राठवे दिन वह दो पिहुक वा कबूतरी के दो बच्चे मिलापवाले तबू के द्वार पर याजक के पास ले जाए॥ १९। श्रीर याजक एक की पापवाल खीर दूचरे की देशमवलि करकी उस को लिये प्रायश्चित करें क्योंकि यह लेख के कारण पापी ठहरा है श्रीर याजक उसी दिन उस का सिर फिर पवित्र करे॥ १२। स्रीर वह स्रपने न्यारे रहने के दिनों को फिर यद्वीवा के लिये न्यारे ठहराए छोर बरस दिन का एक भेड़ का बच्चा दोपर्घाल करके ले खार खीर जी दिन इस से पहिले बीत गये हों वे व्यर्थ गि.ने जारं क्योंकि इस के न्यारे रहने का चिन्है अग्रुह हो गया॥

१३। फिर जब नाजीर के न्यारे रहने के दिन
पूरे हो उस समय के लिये उस की यह व्यवस्था है
अर्थात् वह मिलापवाले तंवू के द्वार पर पहुचाया
जार ॥ १८। श्रीर वह यहावा के लिये होमबाल
करके वरस दिन का रक निर्देश मेड़ का बच्चा
पापबाल करके और वरस दिन की रक निर्देश मेड़
को बच्ची श्रीर मेलबाल करके निर्देश मेठा, १५।
श्रीर श्रस्तमोरी रेशिटयां की रक टोकरी श्रर्थात् तेल
से सने हुए मैदे के फुलके श्रीर तेल से खुपडी हुई
श्रक्तमोरी पर्याहयां श्रीर उन बालियों के श्रम्मवाल
श्रीर श्रर्घ ये सब चढावे समीप ले जार ॥ १६।
इन सब की याजक यहावा के साम्हने पहुचाकर

<sup>(</sup>१) प्रयोत् न्यारा विद्या हुआ।

<sup>(</sup>१) वा उस की पंरमिखर का गुकुट। (२) या उस का जी गुकुट। (३) वा उस का गुकुट।

उस के पापयाल भीर देशमदाल की चठार, १७। बार शखमीरी राटी की टाकरी समेत में हे की गरीवा के लिये मेलवाल करके खीर उस मेल-वाल को प्रज्ञवाल पीर एवं का भी चढ़ाए॥ १८। तब नाजीर् स्रापने न्यारे रहने के चिन्दवाले सिर को मिलापयाले तंत्र के द्वार पर मुख्डाकर अपने वाली की उस खारा पर हाल दे की मेलव्यलि के नीचे देशो ॥ १९ । फिर जब नाजीर् अपने न्यारे रहने के चिन्दवाले विर की मुख्डा चुके तब याजक मेळे का विभा दुधा कन्धा थार टाकरी में चे गक बाखमीरी राठी बीर एक खखमीरी पपदी लेकर नाकीर् के दाघों पर धर दे॥ २०। खार याजक इन को दिलाने की भेट करके यदाया के साम्दने दिसाये दिसाई हुई काती और उठाई हुई बांघ समेत ये भी यावज के लिये पवित्र ठघरे। इस के पीके वर नाजीर दारामधु पी सकेगा॥ ३९। नाबीर्की मन्तर की थार जा चढाया उस की अपने न्यारे द्वाने के कारण यदाया के लिये चढाना देशा चल की भी यदी व्यवस्था है। क्षेत चढ़ावा वह भाषनी पूंडी के जनुसार चढ़ा सके उस से आधिक बैसी मन्त उस ने मानी हा धैसे ही अपने न्यारे रहने की व्यवस्था के प्रतुसार उसे करना देशा।।

(यालके। के आशीबाद देने की रीति)

२२। फिर यदेश्या ने मूचा से कदा, २३। दास्न स्रोर उस के पुत्रों से कद कि तुम स्वार्शवयों की इन यस्त्रों से आशीर्याट दिया करना कि

२४। यद्दीया सुक्ते खाशीय देखीर तेरी रक्ता करे।
२५। यद्दीया सुक्त पर ख्रपने मुख का प्रकाश
चमकार चीर सुक्त पर खनुग्रह करे॥

र्वं। यहे। या अपना मुख तेरी खोर करे थै। तुम्मे श्रांति हे॥

20। इस रीति व इसारतियों की मेरे ठहराएं और में आप उन्हें आशीय दिया कबगा॥

(वेदी के प्रामिपेत के चत्वव की भेंटे.)

146

9. फिर अब मूमा निवास की खडा कर चुका थीर सारे सामान समेत उस का श्राभियेक करके उस की पांचल किया धार सारे सामान समेत घेदी का भी खाभिपेक करके ससे पवित्र किया, २। तय इसारल् के प्रधान जी ग्रपने ब्रापने पितरी के घरानी के मुख्य पुरुष सार ग्रीकी के भी प्रधान दोकर शिनती लेने के काम पर ठहरे चे, इ। वे यदावा के साम्हने भेंट से साये थीर उन की भेट क कार्ड हुई गाहियां भीर बारह बेल थी अर्थात् दे। दे। प्रधान पीहे ते। एक एक गाडी ग्रीर एक एक प्रधान पीड़े एक एक वैल इन्हे वे निवास के साम्दने यदावा के समीप ले गये॥ 8। तथ यदे। घा ने मूचा से कदा. ५। उन यक्त थों का उन से ले ले कि मिलापयाले संय के बरतने में लगें से तू उन्दे लेबीयों के एक एक कुल की विशेष सेवकाई के अनुसार उन की दे दे॥ ई। से। मूसा ने वे सव गाड़ियां थ्रीर वैस सेकर सेवीयों का दे दिये ॥ ७। ग्रेशानियां का ता उन की सेवकार्य के अनुसार उस ने दो गाहियां ग्रीर चार बैल दिये॥ द। थ्रीर मरारीयों को उन की ग्रेवकाई के यनुगर उस ने चार गाहियां और खाठ धैल दिये ये सब द्यादन याजक के पुत्र ईतामार् के प्रधिकार में किये गये॥ १। श्रीर करातियों की उस ने कुछ न दिया क्योंकि उन के लिये पवित्र बस्तुक्षी की यह सेवकाई थी कि वे उन की कन्धी पर उठा लें॥

१०। फिर जब बेदी का श्रामियेक हुआ तब प्रधान उस के संस्कार की मेंट बेदी के साम्दने समीप ले जाने लगे। १९। तब बदीबा ने मूसा से कहा बेदी के संस्कार के लिये प्रधान लेगा अपनी श्रापनी मेंट अपने अपने नियत दिन पर ले आएं।

१२ । सो खो पुरुष पहिले दिन खपनी भेंट ले गया यह यहूदा गोत्रवाले खम्मीनादाव का पुत्र नह्गोन् था॥ १३ । उस की भेट यह थी खर्थात् पवित्रस्थानवाले शेकेल् के लेखे से सक सा तीस शेकेल् चांदी का सक परात थार सत्तर शेकेल् चांदी का एक कटोरा ये दोनीं अनुवाल के लिये तेल से

<sup>(</sup>१) वा धापने मुकुटवाते । (३) भूम में श्लीर वे नेरा नाम | इसारिक्रिया पर धरें।

समें हुए मैदे से भरे हुए ये ॥ १८। फिर धूप से भरा | चांदी का रक्ष परात खीर सत्तर शेकेल् चादी का बुबा दस मेकेल् साने का एक घूपदान, १५। द्दाम-व्यक्ति की लिये एक बक्रुडा एक मैठा थीर बरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, १६। पापवित के लिये एक बकरा, 99 । श्रीर मेलबॉल के लिये दो बैल पांच मेठे पांच बकरे श्रीर बरस बरस दिन के पांच भेडी के बच्चे अम्मीनादाब के पुत्र नहुशान की यही भेंट थी ॥

७ पाठ्याय ।

- १८ । दूसरे दिन इस्याकार् का प्रधान मुखार् का पुत्र नतमेल् भेंट ले खाया ॥ १९ । बह यह घी खर्चात् पविषय्यानदाले शेकंल् के लेखे से रक सा तीस श्रेक्षेल चांदी का एक परात श्रीर सत्तर श्रेकेल चांदी का एक कटेरा ये दोनें। अनुवाल के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे॥ २०। फिर धुप से भरा हुआ दस श्रेकेल् साने का एक धूपदान, २१। द्वामञ्जलि के लिये एक बक्टा एक मेठा स्रीर ब्रस्य दिन का एक भेडी का बच्चा, २२। पापर्वाल को लिये एक बकरा, २३। छैर मेलवलि को लिये दो वैल पांच मेठे पांच वकरे पीर बरस वरस दिन को पांच भेडी को बच्चे मूखार् को पुत्र नसनेल् की यही भेट थी ॥

२४। तीयरे दिन जबूलूनियों का प्रधान चेलान् का पुत्र रलीखाव यह भेट ले खाया, २५। स्रधीत पवित्रस्थानदाले शकील् के लेखे से एक सी तीस श्रेकेल् चांदी का एक परात् श्रीर उत्तर श्रेकेल् चांदी का एक कटोरा ये दोनी अञ्चलकि के लिये तेल से चने हुए मैदे से भरे हुए थे॥ २६। फिर धूपासे भरा हुल्रा दर्ग श्रेकेल् सेाने का एक ध्रूपदान, २०। द्वाम-बलि के लिये एक बक्टा एक मेका थीर व्यस दिन का एक भेडी का बच्चा, ३८। पापर्वाल के लिये एक विकरा, ३९ । श्रीर मेलबॉल के लिये देा बैल पांच मेळे पांच बकरे थेएर बरस बरस दिन के पांच भेडी के बच्चे हेलान् के पुत्र रलीबाव की यही के बच्चे दूरल् के पुत्र रत्यासाप् की यही भेंट थी।

एक कठोरा ये देशना श्रव्लखांस के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे॥ ३२। फिर ध्रूप से भरा हुआ दस मेकेल् शेनं का एक ध्रपटान, ३३ । द्वाम-विक के लिये एक वक्टा एक मेठा थीर वरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, ३४। पापवलि के लिये एक बकरा, ३५ । थीर मेलबलि के लिये दें। बैल पांच मेढे पांच बकरे श्रीर बरस बरस दिन के पांच भेडी के वर्त्रे गरेकर् के पुत्र श्लोभूर् की यही भेंट थी।

इदं। पाचवे दिन शिमोनिया का प्रधान सूरीशहै का पुत्र शल्मीरल् यह भेंट ले आया, ३०। अर्थात् पवित्रस्थानवासे शेकेल् के लेखे से एक सा तीस शेकेल् चादी का रक परात थीर सत्तर शेकेल चादी का रक कटोरा ये देशनां अनुवाल के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे॥ ३८। फिर छूप से भरा हुआ दस ग्रेकेल् सेाने का एक धूपदान, ३९। द्वामव्यक्ति के लिये एक वक्रहा एक मेठा ग्रीर बरस दिन का रक भेड़ी का घन्ना, 80। पापविल के लिये एक वकरा, ४९। थीर मेलवलि के लिये दी वैल पांच मेळे पाच वकरे थीर वरस घरस दिन के पांच भेडी के बच्चे सूरी गट्टें के पुत्र गलूमी एल् की यही भेंट घी ॥

४२ । कठव दिन गादियों का प्रधान दूरस् का पुत्र रुखासाय् यद भेट ले खाया, १३ । अर्थात् पवित्रस्थानयाले शक्तेल्का लेखे से रका सा तीस श्रेकेल् चादी का एक परात श्रीर उत्तर श्रेकेल् चांदी का एक कटोरा ये दोनी स्रज्ञवलि के लिये तेल वे सने हुए मैदे से भरे हुए घे॥ ४४। फिर ध्रूप से भरा हुआ दम ग्रेकोल् माने का एक ध्रुपदान, ४५। द्वाम-बलि को लिये एक वक्टडा एक में डा ग्रीर वरस दिन का एक भेडी का बच्चा, 8ई। पापवालि के लिये एक बकरा, 89 । थै।र मेलबलि के लिये दें। बैल पांच मेढ़े पांच बकरे थीर बरच बरच दिन के पांच भेड़ी

८८ । सातवे दिन रेप्रैमियों का प्रधान अमीहूद् इ०। चीर्षे दिन, बर्बेनिया का प्रधान शरेद्धर् का का पुत्र रसीशामा यह भेट से ग्राया, ४९। खर्थात् पुत्र रलीसूर् यह मेंट ले आया, ३१ । अर्थात् पवित्र- पवित्रस्थानवाले श्रेकेल् के लेखे में एक मा तीम श्रेकेल् स्थानवासे ग्रेकेल् की लेखे से एक सा तीस ग्रेकेल् चांदी का एक परात ग्रीर सत्तर श्रेकेल् चांदी का

के लिये एक वक्डा एक मेठ्। थीर वरस दिन का यक्ररा, ५३। दीर मेलबलि के लिये दें। बैल पांच मेळे पांच वकरे थीर वरस वरस दिन के पांच मेही के यही प्रम्मीहृद् के पुत्र रलीशामा की यही भेंट थी॥

प्रथा प्राठवें दिन मनश्येष्यों का प्रधान पदा-मूर् का पुत्र ग्राम्तीरल् यह मेंट ले बाया, ५५। प्रधात पांचयस्थान को घेकेल को लेखे से एक सी तीस श्रेकेल् चांदी का एक परात श्रीर सत्तर श्रेकेल् चांदी का एक कटोरा ये दोनों प्रज्ञवलि के लिये तेल से सने हुए मैंदे से भरे हुए घे। ध्ई। फिर धूप से भरा दुया दस ग्रेकेल् सेमे का एक घूपदान, ५०। दामवलि के लिये गक वकड़ा एक में हु। श्रीर घरस दिन का एक भेडी का बच्चा, ५=। पापवाल के लिये एक वकरा, ५९। श्रीर मेलवलि के लिये दें। बैल पांच में छे पांच बकारे ग्रीर बरस बरस दिन की पांच भेड़ी की बच्चे पदासूर की पुत्र गस्तीयल् की यदी भेंट घी ॥

६०। नर्व दिन विन्यामीनियों का प्रधान शिदीनी का पुत्र अवीदान् यह भैंट ले आया, ६१। अर्थात् पवित्रस्थान के श्रेकेल् के लेखे से एक सा तीस शकेल् चांदी का एक परात और उत्तर शकेल् चांदी का रक कटेंग्रा ये दे।नीं अनुवाल के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे॥ ६२। फिर धूप से भरा हुआ दस शेकेल् सोने का एक धूपदान्, ६३। धाम-याल के लिये एक बक्रुडा एक मैठा और वरस दिन का एक भेड़ी का बच्चा, ६८। पापवलि के लिये ण्क यक्षरा, ६५। थ्रीर मेलबलि के लिये दे। बैल पाच मेळे पांच वकरे श्रीर व्यस व्यस दिन के पांच भेड़ी के बच्चे ग्रिदेशनी के पुत्र खबीदान् की यदी मंट घी ॥

६६। दसवे दिन दानियो का प्रधान श्रम्मी शहे का पुत्र प्रदीरवेर् यद भेंट से खाया, ६०। धर्षात् पवित्रस्थान के श्रेकेल के लेखे से एक सा तीस पा विदी के अभियेक के समय इन्नारल के

रक कटोरा ये दोनें। व्यत्नविक के लिये तेल से सने जिकेल खांडी का एक परात बीर सत्तर जेकेल खांडी हुए मैंदे से भरे हुए घे।। ५०। फिर धूप से भरा हुआ। का एक कड़ारा ये दोनों अनुवाल के लिये तेल से दस ग्रेकेल् सेनिका एक धूपदान, ५१। द्यामद्यक्ति सने दुर सैदे से भरे दुर थे॥ ६८। फिर धूप से भरा दुशा दस शेकेल् सेाने का एक घूपदान, हैं। दीन-रक भेड़ी का यहा, ५२। पापवाल के लिये एक विले के लिये एक वकड़ा एक मैठा और वरस दिन का एक भेडी का बच्चा, २०। पापविल के लिये एक वकरा, ७९। थीर मेलवलि के लिये दो वैल पाच मेळे पांच बकरे थीर बरस बरस दिन के पांच भेड़ो के बच्चे अम्मीशहैं के पुत्र अही की एकी बची भेट घी॥

१२ । प्रवारहर्वे दिन बाग्रीरियों का प्रधान बोक्तान का पुत्र पारीरल् यद भेंट से बाया, 93। अर्थात् पवित्रस्थान के ग्रेकेल् के लेखे से एक सा तीस ग्रेकेल् चांदी का एक परात थीर उत्तर ग्रेकेल् चांदी का रक कटारा ये दोनां यन्नवलि के लिये तेल से सने हुए मैदे से भरे हुए थे॥ 98। फिर धूप से भरा दुया दस श्रीकेल् सोने का एक ध्रपदान, ०५। दे।मयलि के लिये एक बक्डा एक मेंडा थीर वरम दिन का एक भेड़ी का बच्चा, 9ई। पापवलि के लिये एक द्यकरा, ००। ग्रीर मेलदालि के लिये दे। बैल पांच मेळे पांच बकरे थैंगर बरस बरस दिन के पांच भेडी के बच्चे खोकान् के पुत्र प्राीरल् की यदी भेंट घो ॥

९८। वारहर्षे दिन नप्रालीयों का प्रधान रनान् का पुत्र ग्राहीरा यद भेट ले ग्राया, श्रा प्रार्थात् पवित्रस्थान के शेकेल् के लेखे से एक सा तीस ग्रेकेल् चांदी का एक परात थार सतर ग्रेकेल् चांदी का गक कटोरा ये दोनी अनुवाल के लिये तेल से सने दुर मैदे से भरे दुर घे॥ ८०। फिर घूप से भरा दुया दस ग्रेकेल् सोने का एक घूपदान, ८९। धामवाल के लिये एक वक्टा एक मेंद्रा थार वरस दिन का एक मेड्रो का यञ्चा, 🖘 । पापवांस को लिये एक खकरा, ८३। श्रीर मेलखील के लिये दी वैल पांच मेढ़े पांच वकरे थैार वरस वरस दिन के पांच मेड्डी के बच्चे रनान के पुत्र क्रहीरा की यही भेंट घो ॥

प्रधानों की खार से एस के संस्कार की भेंट यही हुई अर्थात् चांदी के बारद परात चादी के बारद कटारे थीर सेने के बारह ध्रयदान ॥ दथ् । एक एक चांदी का परात एक से। तीस श्रेकेल का श्रीर रक एक चांदी का कठोरा सत्तर श्रेकेल का या सा पवित्रस्थान के शेकेल् के लेखे से ये सत्र चादी के पात्र दे। इतार चार से। श्रेकेल् के थे॥ द्धा फिर ध्रुप से भरे हुए सेाने के वारइ ध्रूपदान जी पवित्र-स्थान के ग्रेकील् को लेखे से दस दस ग्रेकील् को प्रे ये सब ध्रपदान एक सा खीस श्रेकेल साने के थे॥ **८०। फिर होमबलि के लिये सब मिलाकर बारह** यहरे वारह मेठे थै।र वरस वरस दिन के वारह भेड़ी के बच्चे अपने अपने अनुवित समेत थे फिर पापविल के सब बकरे बारह थे॥ दट । थार मेल-बाल को लिये सब मिलाकर चै।बीस बैल साठ मेळे साठ वकरे थीर वरस वरस दिन के साठ भेड़ी के बच्चे घे बेदी के अभिषेत्र देने के पीके उस की सस्कार की भेंट यही हुई । दर । ख्रीर जब मूखा यहावा से वाते करने की मिलापवाले तबू में गया तव उस की उस की वासी सुन पही को साकी पत्र की सदूक पर की प्रायश्चित की ठकने की कपर से दोनों कदबो के बीच में से उस के साथ बाते कर रहा था से। यहाबा ने उस से वार्त किई॥

(दीवट के बारने की रीति)

दि कि यहीवा ने मूसा से कहा, २। हास्त की सममाकर यह कह कि जख जब तू दीपकों की बारे तव तब साती दीपक दीवट के साम्हने की प्रकाश दे॥ ३। तब हास्त वैसा ही करने लगा अर्थात् की आसा यहीवा ने मूसा की दिई उसकी अनुसार उस ने दीपकी की बारा कि वे दीवट के साम्हने की मकाग दें॥ ८। श्रीर दीवट की वन् रह यह थी अर्थात् वह पाये से ले फूला तक के हुए सीने का बनाया गया। जी नमूना यहीवा ने मूसा की दिखाया था उसी के अनुसार ने दीवट की बनवाया ॥

(क्षेत्रीया के नियुक्त होने का वर्षन)

ध। फिर यद्येवा ने मुसा से कहा, ई। इसा-र्रालयों के बीच में से लेबीयों की लेकर गुड़ कर । छ। उन्हें ग्रुष्ट करने की लिये तू रेसा कर कि उन पर पाप कुड़ाके पायन करनेवाला जल किडक दे फिर वे सर्वाङ्ग मुग्डन कराएं ग्रीर यस्त्र भ्रीएं थीर वि खपने की शृह करे॥ द। तब वि तेल से सने दुर मैंदे के अनुवाल समेत एक घकटा ले लें थीर तूपापवालि के लिये एक थीर वरू हा लेना ॥ ९। थोर तू लेबीयों की मिलापवाले तंबू के साम्हने समीय पहुंचाना श्रीर इज्ञारां को नारी मण्डली को एकट्ठा करना ॥ १० । तब तू लेबीयों की यद्दीया के साम्बन समीप ले ज्ञाना ग्रीर इसारली ग्रापने जपने हाथ उन पर टेर्के॥ १९। तब हाइन लेबीयों को यदीवा को साम्हने इहारलियों की ख्रीर से दिलाई हुई भेट करके अर्थेश करे कि वे यहावा की सेवा करनेहारे ठहरे ॥ १२ । ख्रीर लेबीय खपने खपने हाच उन बढ़हों को सिरों पर टेकों नछ तू सेबीयों की लिये प्रायश्चित्त करने की रक वरूड़ा पापवलि ग्रीर दूसरा द्वामखाल करके यद्दावा के लिये चठाना। प<sub>इ ।</sub> ग्रीर लेबीयों के। हारून ग्रीर उस के पुत्रों के साम्दने खड़ा करना कि वे यहात्रा की हिलाई हुई मैंट जानके व्यर्पेश किये जारं, पश्च। श्रीर उन्हें इसा-र्शलिया में से खला। करना से। से मेरे ही ठहरेंगे। १५। थीर सब तू लेबीयों की ग्रुट करके हिलाई हुई भेट जानकर अपरेश कर चुके उस के पीके व मिलापवाले तंबू सवग्धी सेवा करने की स्नाया करे॥ १६। क्योंकि वे इसारलिया में से मुक्ते पूरी रोति से व्यर्पण किये हुए है में ने उन की सब इस्राएलियों में से एक रक स्त्री के पहिलाठ की सन्ती अपना कर लिया है ॥ ९७। इसार्यालयों के पहिलोठे चाई मनुष्य के ही चाई पशु के सब मेरे है क्योंकि में ने उन्दे उस समय थपने लिये पवित्र ठहराया जब मिस देश में के सारे पहिलोठो को मार डाला॥ १८। ग्रीर में ने इसा-र्शालयों के सारे पहिलाठों के बदले लेबीयों की लिया है।। १९ । उन्हें लेकों में ने दाबन ग्रीर उस की

पुत्रों की इसारिलयों में से दान करकी दे दिया है, इसारिलया से फसर मानने की कीर दिया॥ ५। कि वे मिलापवाले तंत्र में इसारिलयों के निमित्त सा उन्हा ने पहिले महीने के चीदहवे दिन की श्वकाई भीर प्रायोज्ञत किया करेन दे। कि जब इसाएली पाँठत्रस्थान के समीप खाएं तय उन पर कोई महाविपति पहे ॥ २०। सेवीयों के विषय यदेखा की यद ग्राजा पाकर मुखा और हादन शीर इसार्शनयों की सारी मण्डली ने उन से ठीक रेसा दी किया॥ २९। लेळीयां ने सा व्यवने की पाप इंडाके पावन किया थीर श्रपने वस्त्री की धी डाला श्रीर दास्न ने उन्दे यदीया के साम्दने दिलाई दुई भेट जानके अर्पण किया थीर उन्हे शुद्ध करने की उन के लिये प्रायश्चित किया ॥ २२ । श्रीर उस के पीड़े लेबीय दारून ग्रीर उस के पुत्री के साम्दन मिलापवाले तवू में की अपनो अपनो सेवकाई करने की गये श्रीर जी खाद्या यदीवा ने मूसा की लेव।यां के विषय दिई घी उस के ब्रनुसार वे उन से वर्ताव करने सरी ॥

२३। फिर यदाया ने मूसा से कहा, २४। का सेबोबा का करना है बद यह है कि पचीस बरस की ग्रवस्था से वे मिलापवाले तंबू सबन्धी सेवा में लगो रदने की बाने लगे।। २५। श्रीर पचास वरस की व्यवस्था से वे उस सेवा में लगे रहने से कूटकर ष्राग्ने की न करे। २६। पर वे अपने भाईवन्धुओं के साथ मिलापवाले तंवू के पास रचा का काम किया करे श्रीर किसी प्रकार की सेवकाई न करे लेबीयों की जी जी काम सैपि जाएं उन के विषय रेसा हो करना॥

> (ट्रुस्री यार फसह् का माना जाना और सदा की लिये फसह की विधि.)

र्, इसायलिया के मिस देण से निक्ष-पहिले महीने में यहावा ने सीने के जगल मे मूचा से फदा, २। इसारली फसद नाम पर्व की उस के नियत समय पर माने ॥ ३। अर्थात् इसी मदीने के सीदहर्वे दिन को गोधूलि के समय तुम लेगा उसे सब विधियो।

गोधू कि के समय सीनै के जगल में फरु की माना थीर जी जी याजा यदीवा ने मूसा की दिई उन्हीं के अनुसार इसार्गलका ने किया ॥ ई। पर कितने लाग किसी मनुष्य की लाथ के द्वारा अग्रुह दीने के कारण उस दिन फसद की न मान सके से वे उसी दिन मुसा थार धायन के साम्हने समीप लाकर, व। मुका से कहने लगे हम लोग एक मनुष्य की लैाय को कारण अशुह दे पर इस काई की क्के रह कि ग्रीर इसार्गलयों के संग पदीवा का चढावा नियत समय पर न चढाएं॥ द। मूसा ने उन से कहा ठदरे रही में जान हूं कि यदीवा सुम्हारे विषय से वया याचा देता है॥

९। यदाया ने मुसा से कदा, १०। इसार्शलिया से कद कि चादे सुम लेगा चादे तुम्हारे वंश मे से कोई किसी लेाथ के कारण श्रशुह दी वा दूर की यात्रा पर हो तै।भी यह यहावा के लिये फरुह की माने ॥ १९ । वे उसे दूसरे महीने के चौदहवे दिन को गोधूलि के समय माने थीर फसद् के बलिपशु के मांस का ग्रखमीरी राटी थार कहुवे साग-पात के साथ खारं, १२। क्रीर उस में से कुछ भी विदान सा रखन कोर्स थार न उस की कार्य इड्डी तोर्ड वे उस पर्व को फसद की सारी विधिया के व्यनुसार मार्ने ॥ १३ । यर जी मनुष्य शुद्ध है। व्यीर यात्रा पर न द्या पर फसद् को पर्श्व को न माने बद प्राची श्रपने लोगो में से नाश किया जार उस मनुष्य की यदेखा का चढ़ावा नियत समय पर न ले खाने के कारण प्रपने पाप का भार चठाना पहेगा॥ १८। थ्रीर यदि कोर्द परदेशी तुम्टारे साथ रहकर चाहे कि यदावा के लिये फसइ मानूं ता वद उस की विधि थीर नियम के अनुसार उस की माने देशो परदेशो दोनों के लिये तुम्हारी एक ही विधि है। ॥

(इस्राएलिया की यात्रा की रीति)

१५। जिस दिन निवास जी साक्षी का तंब्र भी करावता है खडा किया गया उस दिन वादल उस थीर नियमें के प्रनुसार मानना ॥ 8 । तब मूसा ने | पर क्वा गया थीर साभ की बद निवास घर स्नाग क्रीर नित्य रेसा दुया करता या अर्थात् दिन की यह बादल थीर रात की थाग सा मुक्त उस पर का जाया करता था॥ १७। खोर सब सब बद्द वादल तंब्रू पर से चठाया जाता तब तब द्वारली क्च करते थे थार जदां करों वादल ठहर जाता वहीं इस्राएली खपने हरे खहे करते थे। १८। यही वा के कहे से इसारकी कूच करते श्रीर यदीं वा के कहे से वे हेरे खहे भी करते ये श्रीर जितने दिन ली यह बादल नियास पर उद्दरा रहता उतने दिन लें। वे डेरे डाले परे रहते थे॥ १९। थ्रीर सब सब बादल वसुत दिन निवास पर क्वाया रहता तब तब द्वारली यहावा की याचा मानते हुए कुच न करते थे॥ २०। श्रीर कभी कमी वह वादल घोड़े ही दिन ली निवास पर रहता तथ वे यहावा के कहे से डेरे डाले पड़े रहते घे थीर फिर यहीवा के करे से कूच करते थे॥ २१। श्रीर क्समी कभी बादल केवन सांमा से भार ली रहता खार जब भार की वह वठ जाता या तब वे कूच करते थे भीर यदि घइ रात दिन बरायर रहता ती जय वादल च्छ जाता तब ही वे कृच क्षरते थे॥ २२। यह वादल चाहे दे। दिन चारे एक महीना चाहे घरस भर अध लें। निवास पर ठचरा रहता तब लें। इसारली अपने हेरी मे रहते थीर अनुवन करते थे पर जब बद चंड जाता तब व कूच करते थे॥ २३ । यदीया के कारे से व क्यपने हो। यह करते और यहावा की कारे से वे कूच करते थे की बाद्या यहावा मुसा के द्वारा हेता उस की वे माना करते थे॥

(चान्दी की तुरहिया के बनाने बीर बरतने की बिधि)

१०. फिर्र यहावा ने मूसा से कहा, २। चांदी की दी सुरक्षी ग्रकाकी वनया से वे तुमें मरहली के बुलान स्रीत कार्वामयों के कूच करने में जाम श्रार ॥ इ । श्रीर जब वे दोनी

सा देख पड़ा थीर भार ले दिखाई देता या॥ पई। के इस्रारी के मुख्य एक्प हैं तेरे पास एकहें है। जारं॥ ४। जब तुम लोग सांस वांधकर फूकी तो पूरव दिशा की कार्यानियों का कूच दी ॥ ६। मीर ज्ञाव सुम दूसरी बेर सास वांधकर फूकी तय दांक्खन विश्वा की कार्यानिया का कूच हो उन के यूच करने के लिये वे सास वांधकर फूंकी ॥ १ । श्रीर क्य लोगो को एकट्ठा करके सभा करनी हा तय भी फूकना पर सांस वाधकर नहीं॥ ८। ख्रीर धादन के पुत्र की याजक दें ये उन तुरदियों की फूंका करें यह बात तुम्हारी पीठी पीठी की लिये सदा की विश्व उद्दरे॥ ९। थीर जब तुम यपने देश में किसी सतानेदारे यैरी से लडने की निकती तव तुरिहयी की सास वाधकर फूंकना तव तुन्दारे परमेश्वर बढ़ावा की तुम्दारा स्मरण खाएगा भार तुम अपने शत्रुषों से घचाये जायो। में १०। स्नीर अपने आनन्द के दिन मे भीर अपने नियत पर्धी मे थीर महीना के सादि में यपने दासयलिया सार मेलवलिया को साथ उन सुरदियों की फूंकना इस से तुम्दारे परमेखर की तुम्दारा स्मरण प्राएगा मे ते। तुम्दारा परमेश्वर यद्दीवा दृ॥

(इसाएलिया का सीन पवत से बस्यान करना)

९१। दूसरे घरस के दूसरे मधीने के बीसबे दिन की बादल साधी के निवास पर से उठाया गया॥ १२। तथ इस्राएली सीनै के जगल में बे निकलकर कूच करने समें श्रीर यादल पारान् नाम जगल में ठरूर गया॥ १३। उन का कूच यहाया की उउ आचा के प्रमुखार का उस ने मूचा की दिखें भी आरंभ दुआ। १८। महिले ता यहूदियाँ की कायनी के भंडे का कूच हुआ कीर वे दल टल हाकर चले थार उन का सेनापति श्रम्मीनादाय का पुत्र नष्ट्यान था ॥ १५ । श्रीर इस्साकारियों के गीत्र का येनापति सूत्रार्का पुत्र नतनेल् था॥ १६। कीर बह्नलूमियों की ग्रीष्ट्र का सेनापति देलान् का पुत्र फूंको जारं दब सारी मगडली मिलापघाले तंबू के रलायाव् था॥ १०। तव निवास उतारा गया भार द्वार पर तरे पास सकट्ठी हो ॥ ८ । श्रीर यदि एक गोर्शिनियों कीर मरारीया ने निवास की चठाये हुर ही सुरही फूंकी जाए ता प्रधान लाग जो इसाएल् कूच किया।। १८। फिर इधेन् की कायनी के अंडे

चेनापति पदामूर् का पुत्र गम्हीरुल् था ॥ २४ । श्रीर के बीच लाटकर आ ॥ विन्यामीनिया के गोत्र का सेनापति गिदोनी का पुत्र श्रवीदान या ॥ २५ । फिर दानियों की कावनी जी सब कार्यानयीं के पीक्षे घी उस के अन्हें का कुच हुवा और वे भी दल दल दोकर चले थार उन का सेनापति अस्मीशट्टी का पुत्र अधीरजेर् या॥ २६। थीर खाशिरियों के गीत्र का सेनापति खोकान् का पुत्र प्रगीरल् घा॥ २०। क्रीर नप्तालीयाको गोत्रका सेनापति रनान् का पुत्र अहीरा था ॥ २८ । इसा-र्गलियों के कूच दल बांधक रेसे दी राते थे।

र । श्रीर मूसा ने अपने समुर रूपल् मिद्यानी के पुत्र देशयाय् से कदा दम लाग उस स्थान की यात्रा करते हैं जिस के विषय यदीवा ने कहा है कि मै उसे तुम का दूशा का तू भी दमारे सा चल बार इस तेरो भलाई करेगे क्योंकि यहावा ने इसा-एल् के विषय भला ही कहा है।। ३०। दीवाय् ने चस से कहा में न जातगा में यापने देश श्रीर कुटु-म्थियों में लैंट जाजगा। ५१। फिर मूसा ने कदा इस की न क्रोड़ घ्योंकि इमें जंगल में कहां कहां देरा खडा करना चाहिये यह तुमें ता मालूम होगा मुष्टमारे लिये प्रांखों का काम देना॥ इ२ । ग्रीर यदि तू इमारे संग चले तो निष्चय जो भलाई यदीया इस से करे उसी के ब्रानुसार इस भी सुम से

३३। सा दशारित्या ने यदावा के पर्वत से कूच

का कुच हुआ और वे भी दल दल होकर चले और करके तीन दिन की ही शा किई श्रीर उन तीनी उन की सेनापति शदेकर् का पुत्र रलीसूर् था॥ १९ । दिनों के मार्ग में यहावाँ की वाचा का संदूक उन भीर शिमोनियों के गोत्र का सेनापति सूरीशहै का के लिये विश्वाम का स्थान ठूठता दुखा उन के आगे पुत्र श्रालमीरल् था ॥ २०। थीर गादियों के गात्र का आगे चलता रहा ॥ ३८। थीर जब वे कावनी के स्थान सेनापति दूरल् का पुत्र रत्यासाप् या ॥ २९। तव से कूच करते तव दिन भर यद्योवा का वादल उन कदातियों ने परिवा वस्तुकों की वठाये दुर कूच किया के जवर कावा रहता था। ३५। कीर जब जब श्रीर उन को पहुचने लों गेर्गानिया भार गरारीया ने संदूक का कूछ होता तब तब मूखा यह कहा करता नियास को खड़ा किया॥ २२। फिर स्प्रैमिया को या कि दे येरीवा चठ स्नीर तरे शत्रु तितर वितर कावनी को भन्दे का कूच हुआ। थै।र वे भी दल दल दें। थै।र तेरे त्रेरो तेरे साम्दने से भाग जाएं॥ इदि। हाकर चले खार उन का मेंनापति खम्मी हूद का पुत्र खार जब जब बह ठहर जाता तब तब मूसा कहा श्लोग्रामा था ॥ २३ । ख्रीर मनग्गेद्यों के गोत्र का करता था कि दे यदीवा इवारल के इकारी इजार

(इसाएसिया का कुहकुशना बीर इस का दवह भीगना)

११ फिर वे लेगा कुडकुड़ाने बीर यद्योचा को सुनते खुरा कहने लगे से यदीवा ने सुना कीर उस का कीप भड़का क्षीर यद्देश्या की बार हे खारा उन में जल उठी खीर जा कावनो के किनारे पर घे उन की अस्म कर डाला ॥ २ । तब लाग मूमा के पाम नाकर चिल्लाये और मूसा ने यहोवा से प्रार्थना किई तब वह जाग युक्त गर्ड ॥ ३ । से उस स्थान का नाम तबेरा पड़ा क्यों कि यदीवा की बार हे स्नात उन में जली सी॥

। फिर की मिली जुली हुई भीड़ उन के साथ ष्यी बद स्रिति तृष्णा करने लगी स्रीर इकारली भी फिर रीने और यह कदने लागे कि इसे मांस खाने को कीन देगा॥ ५। इसे वे सकलियां तो सुधि श्राती है जो हम मिस्र में सेंतमेत खाया करते थे क्षीर वे खारे श्रीर खरवू हो श्रीर गम्दने श्रीर प्यास बीर लघ्युन भी॥ ६। पर श्रव इसारा जी जभ गया है यहां इस मान् को होड़ खीर कुछ देख नहीं पहला ॥ ७ । मान् तो धानिये के समान था और उस कार्रामातीकासाधा॥ ८। लोग इधर उधर का उसे वटोरको चङ्की में पीसते वा श्रोखली मे कूटते ये फिर तसले में सिमाते और उस के फुलके

<sup>(</sup>१) मूल में चन्हा।

<sup>(</sup>१) यायात् जसम ।

486

खनाते थे और उस का स्विह्न तेल में बने दुर पूर वा पाच वा दस वा वीस दिन उसे न साम्रोगे ॥ का सा था॥ १। और रात की जब कावनी में २०। पर मदीने भर उसे साते रहागे जब ली द्वार पर रोते रहे तब यदीवा का कीप बहुत भडका थार मूचा ने भी सुनकर घुरा माना ॥ ११। से। मूचा ने यहावा से कहा तू अपने दास से यह दुरा व्यवहार क्या करता है और क्या कारण है कि में ने तेरी दृष्टि मे अनुग्रह नहीं पाया कि तू ने दन सारे लोगों का मार मुभा पर डाला है ॥ १२ । वया ये सारे लेखा मेरे ही कोख में पहें ये दया में ही उन की जना कि तू मुक्त से कहे कि जैसे पिता दूधिपड़वे वालक की अपनी गोद में उठाये हुए चलता है बैसे ही तू इन की उठाये हुए उच देश की ले जा जिस के देंने की मै ने उन के पितरीं से किरिया खाई थी। १३। मुक्ते इतना मास कहा से मिले कि इन सय सोगों की दूये ती यह कदकर मेरे पास री रहे हैं कि तू इसे सास खाने को दे॥ १८। में इन सब लागों का भार श्रकेला नदी सभाल सकता क्योंकि यद मेरे लिये बहुत भारी दै॥ १५। से की तू मेरे साथ ऐसा व्यवदार करने चाइता दे। तो तेरा इतना श्रमुग्राइ मुक्त पर दें। कि मुक्ते मार डाल कि मुक्ते श्रपनी दुर्दशा देखनी न पहें॥

१६। यहावा ने मूसा से कहा दखाएली पुरनिया में से सत्तर ऐसे पुनप मेरे पास सकट्ठे कर जिन की तू जानता हो कि वे प्रजा में के पुरनिये और उन के सरदार हैं श्रीर मिलापवाले तंत्र की पास ले सा कि वे तेरे साथ यहां खहे हों॥ १६। तव में उत्तरके यहां तुम से वाले कबगा थ्रीर जी खात्मा तुम पर है उस में से लेकर उन में समवाका। से। वे सन क्षांगों का भार तेरे संग उठाये रहेगे श्रीर तुमी उस की प्रकेले उठाना न पढेगा ॥ १८ । ग्रीर लोगों से कद कल के लिये पायने की पवित्र कर रक्खी तव भांच खाने के किलोगा क्योंकि तुम यहावा के मुनते यद कड़कर रोये द्वा कि, इसे मांच खाने की कीन देगा इस मिल घी में भले घे से यद्दावा तुम की मांस साने की देशा । १९ । तुम एक दिन हा दे।

श्रीच पहली तब उस के साथ मान् भी पड़ता था। बद तुम्हारे नथने से न निकले और तुम की ९०। जब घराने घराने के लोग अपने अपने हिरे के घिनाना न लगे वयों कि तुम लोगो ने यहां या की का तुम्हारे यीच में है तुच्छ जाना थीर उस के साम्दने यह कहकर राये हा कि एम मिस से कादे को निकले ॥ २९। मूसा ने कहा जिन लोगो के बीच में हू उन में से क लाख ती प्यादे ही हैं श्रीर तू ने कहा दें कि मांस में उन्दें इतना दूगा कि ये महीने सर उसे साते रहेगे ॥ २२ । वया य सब भेड़ वकरी माय बैल उन के लिये मारे जाएं कि उन की गाव मिले या क्या समुद्र की सय मकलिया उन के लिये ग्कट्टो किई जाएं कि उन की गांच मिले॥

२३। यदे। या ने मूसा से कदा वया यदे। या की यांच केंग्डी चा गई है श्रव तू देखेगा कि मेरा यचन तेरे लिये पूरा देगा कि नहीं॥ २४। तब मूसा ने यादर जाकर प्रवा के लेगी। की यदाया की यात कद सुनाई ग्रीर उन के पुरनियों में से सत्तर पुरुष रकट्टे करके सब्ब की चारों स्नोर खड़े किये॥ २५। तव यदावा ने वादल में उतरके मूचा से वाते किई क्रीर जी क्रात्मा उस पर घाउस में से लेकर उन सत्तर पुरनिया में समया दिया श्रीर जय घट स्नात्मा उन पर ठहर गया तब वे नवूचत करने लगे पर फिर कभी न कि ई॥ २६, घर दें। मनुष्य कायनी ने रद गये घे जिन में से एक का नाम एल्डाद् श्रीर दूसरे का नाम मेदाद् था उन पर भी खात्मा ठवरा बे लिखे हुयो। भे के ये पर तब्ब के पास न गये ये से वे कावनी में नयूवत करने लगे॥ २०। तव किसो जवान ने दै। हके मूसा की वतलाया कि रल्दाद थे। र मेदाद कावनी में नवूबत कर रहे हैं। २८। तव नून् का पुत्र यदेश्यू के। मूचा का टदलुबा थीर उस के यहे यहे बीरा में से था उस ने मूसा में कहा दे मेरे स्वामो मूसा उन की वरता। २९। मूचा ने वस से कहा स्था तू मेरे कारण जलता दे श्राहा कि यदावा की सारी प्रजा के लेगा नवी देति

<sup>।</sup>१) नूस में उस के चुने हुओ। में से।

थीर यहाद्या अपना आत्मा उन सभी में समदा। है। तब यहाद्या ने कहा मेरी दार्त सुना यदि सुम में देता ॥ ३० । तब मृसा ध्याण्ल् के पुरनियी समेत कायनों में चला गया ॥ ३९। तय यहाया की पोर से एक ययार उठकर समुद्र से यटेरे चढ़ाके कायनी पर थार उम की चारी खार इतनो इतनो से बाई कि वे इधर उधर एक दिन यो मार्ग लें थार मार्म पर दे। दाद के लगभग उचे पर रहीं ॥ ३०। मा लग ठठकर उस दिन दिन भर थार रात भर थार इसरे दिन भी दिन भर यहेरी की यहीरते रहे जिस ने कम से कम चटोरा उस ने दस दोमेर् चटारा श्वीर उन्हों ने उन्हें छायनी की चारें। ख्रोर फैला दिया ॥ ३३ । मांन उन के मुंट ही मे था श्रीर छ उमे चायने न पाये चे कि प्रदेश्या का कांप उन पर भड़क चठा खार उस ने उन का यहुत यही मार मे मारा ॥ ३४ । श्रीर उम स्थान का नाम क्रियोचनाया' पहा क्योंकि जिन लोगों ने त्या किर्द थी उन की यहाँ मिट्टी दिई गई। इस । फिर प्रमाण्ली किन्नीचताचा मैं कुच करके घमेरीत् में पहुचे थीर बदी रहे।

(मूना की देव्हना का प्रमाम)

१२ सूसा ने ते। एक कूकी स्त्री की व्याद लिया था में। मरियम थीर शासन उस की उस व्याहिता कृ शन के कारण चम की निन्दा करने लगे॥ ३। उन्दें। ने कहा यमा यदाया ने केयल मुगा ही के माथ यार्त किर्द है य्या उम ने धम में भी याते नहीं किई। उन की यद यात यदेश्या ने मुनी॥ इ। मूमा ती पृष्यियी भर के रक्षने हारे मारे मनुष्यों से यहुत श्रीधिक नस था ॥ ४ । में। यदावा ने एकाएक मुमा थीर रायन थ्रीर मरियम मे कदा तुम तीनी मिलावयाले तयू के पाम निकल खाया तब व तीना निकल खाये॥ ध । तय प्रदेशया ने घाटल की रांभे में उत्तरकर रांग्र के द्वार पर राज्ञा छाकर दायन थीर मरियम की युलाया मा व दोना उस के पास निकल गये॥

(इग्राणियो के कनाम् देश में जाने से नाह फरने भीर इस के दरह पाने का वर्षन )

१३ फिर यहाया ने मूसा से कहा, २। अनान् देश जिसे में इसा-्रें एलियों के। देता टूं उस का भेद लेने के लिये कितने पुरुषों की भेज वे उन के पितरी के एक गक गोत्र का एक एक प्रधान पुरुष दी॥३।

फोई नवी है। तो उस पर मै यहावा दर्शन के द्वारा क्षापने की। प्रगट कब्गा या स्यप्न में उस से यात करंगा ॥ ७ । पर मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है यह ता मेरे चारे घराने में विश्वासयाग्य है॥ द। उस से मे ग्राप्त रोति से नहीं पर आस्दने साम्दने थार प्रत्यस देशकर वार्त करता हूं थीर वह यद्देशवा का स्ययप निदारने पाता है से तुम मेरे दास मूसा की निन्दा करते की न हरे ॥ १। तय यदीवा का काप उन पर भरका श्रीर यह चला गया ॥१०। तय यह यादल तयू पर वे वठ गया श्रीर मरि-यम क्रोड में हिम के समान ध्वेत दे। गई बीर धावन ने मरियम की ग्रीर दृष्टि किई ग्रीर देखा कि यह केर्किन है। गई है ॥ १९। तय दादन मूसा से कदने लगा दे मेरे प्रभु दम दोनी ने ले। मूर्खता किई बरन पाप भी किया यह पाप इस पर न लगने दे॥ पः। उस की उस मरे हुए के समान न रहने दे जिम की दें ए प्रयनी मा के पेट से निकलते हो श्रध्माली दे। । १३ । से। मूसा ने यद कदकर यदे। वा की दोहाई दिई कि दे ईप्रदर कृपाकर थीर उस की चंगा कर ॥ १४ । यदाया ने मूसा से कहा यदि उस का पिता उस के मुंद पर पूकता ता वया सात दिन ली उस की लाज न रहती से घट सात दिन ली कायनी मे बाहर बन्द रहे उस के पीके बद फिर भीतर खाने पाण ॥ १५ । से। मरियम सात दिन ली छायनी से वाहर वन्द रही थीर बच लें। मरियम फिर प्राने न पार्श्व तय लीं ले।ग्री ने कूच न किया ॥ १६ । उस के पीके उन्दों ने इसेरीत् संक्रुच करके पारान् नाम जगल में अपने हैरे प्रहे किये॥

<sup>(</sup>१) श्रमात् द्वामा की कयर ।

पारान जगल से भेज दिया जा सब के सब इसा-रिल्यों के प्रधान घे॥ 8। उन के नाम ये है व्यर्थात् बचेन् ग्रीय में वे जक्कूर का पुत्र शम्मू ॥ ध । शिमीन् गीत्र में से दोरों का पुत्र कापात्॥ ६। यहूदा गोत्र में से यपुत्ते का पुत्र कालेयू॥ छ। इस्साकार् गोत्र में से योसेप का पुत्र यिगाल्॥ ट। श्रीस् ग्रीत्र में से नून् का पुत्र दीये॥ ९। विन्यामीन् गोत्र मे से राष्ट्र का एत्र पलती ॥ १०। जबूलन ग्रीत्र में से सोदी का पुत्र ग्रहीरल्॥ १९। यूमुफ वंशियों में के मनश्ये गीत्र में से सूसी का पुत्र गईं।॥ १२। दान् गोत्र मे से गमल्ली का पुत्र क्राम्मीएल्॥ १३। आधेर् गोत्र में से मीकारल् का पुत्र स्तूर॥ **48 । नप्राली गोल में से ब्राप्मी का पुत्र नेइबी ॥** १५। गाद् गे।त्र में से माकी का पुत्र गूरल्॥ १६। जी पुरुष मूसाने देश की भेद लेने की भेजे उन की नाम ये हो है और नून् के पुत्र दीये का नाम उस ने यद्वाश्रू रक्खा॥ १७। उन की कनान् देश के भेद लेने को भेजते समय मूसा ने कहा इधर से अर्थात् दक्षिण देश दोलर जायी थीर पटाही देश में जाकर, १८। सारे देश की देख ली कि कैसा है खीर उस में वसे हुए लोगों की भी देखा कि व वलवान् है वा निर्वल थे। हे है वा बहुत ॥ १९ । थ्रीर जिस देश में वे वसे दुर दे सा कीसा दे श्रच्छा वा बुरा थ्रीर वे कैंसी कैंसी विन्तियों में यसे दुर हैं त्यूया लियों में कि गठवा लिया मे ॥ २०। श्रीर वह देश कैसा है उपकाक वा वकर थीर उस में वृक्ष है वा नहीं ग्रीर तुम हियाव वांधे चला ग्रीर उस देश की उपन में से मुक्क लेते भी आना। यह समय पहिली पङ्की टाग्बें। का था॥ २१। से। वे चल दिये थीर सीन् नाम जगल से ले रद्दीव् ली जी हमात् के मार्ग में है सारे देश का भेद लिया॥ २२ । से वे दक्षिण देश द्वाकर चले फ्रीर देशोन् ली गये वहा थाद्दीमन् ग्रेशे ग्रीर लक्ष्मे नाम धनाक्वंशी रहते थे। हेन्रोन् तो मिस के से। अन् से सात बरस पहिले वसाया गया था॥ २३। तव वे म्भूकील् नाम नाले लों गये और वहा से एक डाली दाखों के गुच्छे

यदेवा से यह माचा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों की / समेत तीह लिई थार दी मनुष्य उसे एक साठी पर लटकाये हुए चठा ले गये थीर वे प्रनारी थीर थाजीरी में से भी कुछ कुछ ले गये॥ 28। इसारली त्री घरां से घर दाखों का गुच्छा तीह ले प्रामे इस कारण उस स्थान का नाम स्थकील नाला रक्खा गया॥ २५। चालीस दिन के पे छे ये उम देश का भेद लेकर लीट थाये, २६। श्रीर पारान् जाल के कादेश नाम स्थान में मुसा श्रीर दायन थ्रीर इसार्गासमें की सारी मगडसी के पास पहुंचे श्रीर उन की श्रीर सारी मगहली की संदेशा दिया थीर उस देश के फल उन की दिखाये॥ २०। उन्हों ने न्ता से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश मे तूने इम को भेजा घाउस में इम गये उस में सचमुच दूध पीर मधु की धाराएं बद्दती है बीर उस की उपन में से यही है ॥ २८। पर उस देश के नियासी वलवान दे थैं।र उस के नगर गढ़वाले थीर बहुत बड़े है थीर फिर इस ने बड़ां बनाक-विश्ववेश की देखा॥ २९। दक्षिण देश में तो श्रमालेकी यसे पुर दे श्रीर पदाडी देश में दिती यद्यमी थ्रीर क्मोरी रहते है थ्रीर चमुद्र के तीर तीर श्रीर यर्दन नदी के तीर तीर कनानी बचे दुर दे॥ इ०। पर कालेय ने मूचा के साम्दने प्रजा के लोगी को खुप कराने की मनसा से कहा हम श्रभी चठके उस देश की अपना कर ले क्योंकि नि संदेद इस मे रेसाकरने की शक्ति है॥ ३१। पर जा पुरुष उस के सम मये घे उन्दों ने कदा उन लोगो पर चढ़ने की श्रांक्त इस में नहीं है क्योंकि वे इस में वलवान है। इर । वरन उन्हों ने इसारलियों के साम्दने उस देश की जिस का भेद उन्दे। ने लिया था यह कहकर निन्दा भो किई कि वह देश जिस का भेद लेने की इम गये ये ऐसा है की ग्रापने नियासियों की निगल जाता है श्रीर जितने पुरुष इम ने उस में देखे सा सव को सव बडे छील है। के है। इह । फिर इस ने यहां नपीलों की अर्थात् नपीली जातिवाले पानाक्-र्वां घया को देखा थीर इस प्रपने लेखे से फर्गी के समान ठहरे ग्रीर रेसे ही उन के भी लेखे में॥

<sup>(</sup>१) अर्थात् दाखा का गुच्छा।

;

१८. त्व सारी सम्बती विद्वा उठी थे।र रात की वि लेगा रेति रहे। २। बीर सब दसारलो मुसा थीर हादन पर कुड़-कुड़ाने लगे थार सारी मयहली उन से कहने लगी कि भला दोता कि दम मिख ही में मर जाते वा इस जराल में मर जाते ॥ ह । श्रीर यदीवा इस को उस देश में ले जाकर क्या तलवार से मरवाने चाहता है हमारी स्त्रियां थीर वालवत्ने ती लूट में चले जाएंगे वया मिस में लौट जाना दमारे लिये चच्छा न देशा ॥ ४। फिर वे यापस मे कहने लगे पाणी दम किसी की प्रपना प्रधान ठए-राक्ते मिस्र की लीट जाएं॥ ५। सी मूसा थीर द्दादन इक्षारांलियां की सारी मगडली के साम्टने मुंद के यस गिरे॥ ६। पीर नून् का पुत्र यदेश्य छै।र पुन का पुत्र कालेव जी देश के भेद लेनेहारा मे से घो शा जापने जापने बस्त फाडकर, १। इसार लियों की सारी मग्रहली से कहने लगे जिस देश का भेद सेने का इस इधर उधर छूमकर प्राये हैं का अत्यन्त उत्तम देश है॥ ८। यदि यदीवा हम से प्रस्त हो तो इस को उस देश में जिस में दूध थीर मधु की धारारं बदती दें पहुचाकर उस की दम देगा ॥ ९। दतना हो कि तुम यद्दीया के विकंट दंगान करी भार न उस देश के लेगों से हरा क्योंकि वे हमारी राटी उद्देश काया उन के जपर से इट गई है भार यद्याया हमारे सम है इन हे न हरा॥ १०। तव सारी मगहली उन पर पत्थरवाद करने की यास रही। तब यदीवा का तेन मिलापवाले तंव मे सय प्रसारितयों की दिखाई दिया ॥

भा तथ यदोवा ने मूसा वे कहा वे लोग कव लो मेरा तिरस्कार करते रहेंगे धार मेरे सब बाइचर्या-कर्म देखने पर भी कव लों मुक्त पर विख्वास न करेंगे॥ १२। में उन्हें मरी से मान्या खार उन के लिख भाग उन की न दूंगा खार तुक्त से एक जाति उपखाकगा को उन से बही खार बरुवन्त होगी॥ १३। मूसा ने यहोबा से कहा तब तो मिसी हिन के खाद से तू खपना सामर्थ्य दिखाकर इन लोगों की निकाल ले साथा है से इसे सुनकर, १४। इस देश

के निवासियों से कहेंगे। उन्हों ने तो यह सुना दोगा कि परीया उन से।गों के बीच रहता थीर प्रत्यव दिखाई देता थीर तेरा बादल उन के जपर उद्दरा रदता है थीर दिन की बादल के खंभे में थीर रात को छातिन के खभे में दोजर उन के बाते बाते चला करता है।। १५। से। यदि तू इन सागी की एक ही बार में मार डाले ता जिन जातियां ने तेरी कीर्ति धुनी है सा कहेंगी कि, १६ । यहावा उन लागों की उस देश में जिसे उस ने उन्दे देने की किरिया खार्चे थी पहुंचा न सका इस कारण इस ने चन्दे जंगल में घात कर डाला है ॥ १७ । से प्रय प्रभु को सामग्रे की महिमा तेरे इस कहने के अनुसार दी कि, १८। यदीवा कीप करने में धीरखबन्त ग्रात् वारुगामय श्रीर श्रधम्मे श्रीर श्रपराध का दामा करने-द्यारा है यह दोषी की किसी प्रकार से निर्देश न ठइ-राएगा थीर पितरें के अधर्म का दण्ड उन के बेटें थ्रीर प्रोते। थ्रीर परपाती की देनेहारा है॥ १९। यह इन लोगों के अधर्म की अपनी बड़ी करणा के अनुसार थै।र जैसे तू मिस्र से से यहां लों जमा करता स्राया है वैसे ही इसे दमा कर ॥ २०। यहाया ने कदा तेरी बात के अनुसार में कमा ता करता हू॥ २९। पर मेरे जीवन की सेंद्र सचमुच सारी पुषिवी यदावा की महिमा से परिपूर्व दे। जाएगी ॥ २३। उन सब लेगों ने जी मेरी महिमा ग्रीर मिन्र ग्रीर जंगल में मेरे किये दुए ग्राध्चर्यक्रम्म देखने पर भी खब दस बेर मेरी परीक्षा किई खीर मेरी बाते नहीं मानीं, २३। इस लिये जिस देश की विषय में ने उन के पितरों से किरिया खाई उस को व कभी देखने न पाएँगे अर्थात् जितनीं ने मेरा तिरस्कार किया है उन में से कोई भी उसे न देखने पाएगा ॥ ३४। पर इस कारण से कि मेरे दास कालेव को साथ श्रीर ही स्नात्मा है श्रीर वह पूरी रीति से मेरे पींके हो ज़िया है मैं उस की उस देश में जिस में बह दो बाया है पहुदाजगा थै।र उस का वंग उस देश का श्राधकारी हाजा ॥ २५ । श्रमालेकी ग्रीर कनानी लोग तराई में रहते है से कल तुम घ्रमकर

r 22 7

1 3 €

- ३६ । फिर यहोधा ने मूसा छै।र घास्म से कहा, २०। यह घुरी मगडली मुक्त पर कुड़कुडाती रहती है इस की में कव ली सहता रहं इसारली जी मुक पर कुड़कुड़ाते रहते है उन का यह कुडकुडाना मे ने ता सुना है ॥ २८ । से। उन से कह कि यही छा की यह घायी है कि मेरे जीवन की सेंह कि जी बात तुम ने मेरे सुनते कड़ी है नि संदेछ मे उसी के यानुसार तुम्हारे साथ करंगा ॥ २९ । तुम्हारी लीर्थ इसी जगल में पड़ी रहेगी थीर तुम सब में से बीस बरस की वा उस से श्राधिक श्रवस्था के जितने गिने गये घे थीर मुक्त पर कुरुकुराये है, ३०। उन मे से यपुने को पुत्र, कालेब् स्त्रीर नून् को पुत्र यद्देश्यू को होड़ को ई भी उस देश में न जाने पाएगा जिसे के विषय मे ने किरिया खाई कि तुम की उस मे वसाकाा॥ ३१। पर तुम्हारे वालवच्चे जिन के विषय तुम ने कहा है कि ये लूट में चले जाएंगे उन की में उस देश में पहुंचा दूगा ख़ीर थे एस देश की जान लेंगे जिस की तुम ने तुच्छ जाना है॥ ३३। पर तुम लोगो की लेर्षे इस जगल में पदी रहेगी॥ इइ। क्रीर जब लें तुम्हारी लेा चे जंगल में न गल जार तब ली अर्थात् चालीस बरस ली तुम्हारे लड़केवाले जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भागते हुए चरवाही करते रहेगे॥ ३८। जितने दिन तुम उस देश का भेद लेते रहे प्रधात् वालीस दिन उन की गिनती के अनुसार दिन पीछे एक बरस अर्थात् चालीस सरस लें तुम अपने अधर्म का दण्ड चठाये रहे। गे श्रीर जान लागे कि मेरा नटना क्या है॥ ३५। में यहावा यह कह चुका हू कि इस व्हरी मण्डली के लाग जा मेरे विक्ट रकट्ठे हुए है इसी जाल में भर मिटेंगे श्रीर नि सदेह ऐसा ही करुगा भी ॥ ३६ । तब जिन पुरुपों के। मूसा ने उस देश को भेद लेने के लिये भेजा था थ्रीर उन्हान लैटिकर उस देश की नामधराई करके सारी मण्डली को बाइकाडाने के लिये उसकाया था, ३०। उस देश की वेः नामधराई करनेहारे पुरुष यदीवा के

(प्रमयलिया और प्रचा की विधि)

पूर्ण पित्र यदीवा ने मूसा से कहा, है।
इसार लियों से फार फि जब
तुम अपने निवास के देश में पहुंची ली में तुम्हें
देता हू, इ। श्रीर यदीवा के लिये घ्या द्वीमयित
व्या मेलवित की ई द्व्य चठाशी चादे वह विशेष
मन्त पूरी करने का दी चाहे स्वेच्छावित का ही
चाहे तुम्हारे नियत समयों में का ही फिर वह चारे
गाय यैल चाहे भेड़ वक्तरिया में का ही जिस से
यदीवा के लिये सुखदायक मुगध ही, 8। तब उस
होमवित वा मेलवित के देग भेड के बच्चे पीड़े
यदीवा के लिये चौषाई हीन् तेल से सना हुआ
रपा का दसवां ग्रंश मैदा अनुवित करके चठाना,
१। श्रीर चौषाई हीन् दालमधु श्रद्ध करके देना ॥
६। श्रीर मेंडे पीड़े तिहाई हीन् तेल से सना हुआ
रपा का दो दसवा ग्रंश मैदा अनुवित करके

मारने से उस के साम्हने मर राये॥ ३८। पर देश के भेद लेनेहारे पुरुषों में से नून् का पुत्र यहे। कु थीर यपुने का पुत्र कालेक् जीते यह ॥ इर । तब मुसा ने ये वात सब इसारलियां का कद सुनाई स्रीर वे बहुत विलाप करने लगे ॥ 80 । थीर वे विद्वान की सधरे चठकार यह कहते हुए पहाड की खाटी पर चढ़ने लगे कि इम ने पाप किया है पर प्रव तैयार है थीर उस स्थान की जाएंगे जिस के विषय यहाया ने व्यचन दिया था॥ ४९। तय मूर्या,ने कदा तुम यदीवा की खाचा का उद्घंघन धर्में करते है। यह सुफल न दीगा ॥ ४२ । यदीवा तुम्दारे बीच नदीं है में मत चढ़ो नहीं तो शत्रुखों से हार जास्रोगे। **१३ । यहा तुम्टारे यात्रो य्रमालेकी थ्रीर कनानी** सार है से त्म तसवार से मारे जायारी तुम यदीवा को क्रोडकर फिर गये दे। इस लिये यह तुम्हारे सग न रहेगा॥ ४४। पर वे किठाई करके पदाड की चाटी पर चढ गये पर यदावा की वाचा का सदक थ्रीर मूसा क्वावनी की बीच से न दटे॥ ४५। तब उस, पहाड पर रहनेहारे धामालेकी थ्रीर कनानी उतरके दीमां ली उन्दे घात करते गये॥

<sup>(</sup>१) मूल में हाय उठाया।

चढ़ाना, ७ । श्रीर उस का अर्घ यहीवा की सुखदायक सुगंध देनेद्वारा तिहाई हीन् दाखमधु देना ॥ ८। श्रीर जब तू यहीवा की देशमवील वा किसी विशेष मन्तर प्रो करने के लिये विल वा मेलवील करके बढ़हा चंढ़ार, ९। तब बढ़हे का चढ़ानेदारा चस के सा श्राध हीन् तेल से सना दुशा ग्याका सीन दसवां ग्रंश मैदा अञ्चर्याल करके चढार, १०। श्रीर उस का अर्घ आध होन् दाखनधु चकार वह यदीवा की सुखदायक सुगध देनेदारा इव्य होगा ॥ ९९। एक एक वरूड़े वा मेठे वा भेड़ के बच्चे वा विकरी के बच्चे के साथ इसी रीति चढ़ाया जार ॥ १२। तुम्हारे विचयुक्त की जितनी शिनतो है। उसी गिनती के अनुसार एक एक के साथ ऐसा किया करना ॥ १३ । जितने देशी हो सा परीवा की सुखदायेज सुगध देनेहारा इव्य चढ़ाते समय ये जाम पसी रोति से किया करे॥ १४। चौर यदि कोई परदेशी तुम्हारे संग रहता हा वा तुम्हारी किसी पोठी में सुम्हारे बीच कोई रइनेहारा हा ख्रीरबह यदीवा का सुखरायक सुगध देनेहारा ह्वय चढ़ाने चाहे ते। जैसे तुम करोंगे तैसे ही वह भी करे॥ १५। मगडली के लिये अर्थात् तुम्हारे ग्रीर तुम्हारे सा रहनेहारे परदेशी दे।नी के लिये एक ही विधि दे। तुम्हारी पोढ़ी पोढ़ी में यह सदा को विधि उहरे कि जैसे तुम हो वैसे ही परदेशी भी यहावा के लेखे ठहरता 🕏 ॥ ९६। तुम्हारे श्रीर तुम्हारे संग्र रहनेहारे परदेशियो के लिये एक ही व्यवस्था ग्रीर एक ही नियम है।॥

१९। फिर परीक्षा ने मूसा से कहा, १८। इसा-पिलियों की मेरा यह व्यवन सुना कि जब तुम उस देश में पहुची जहां में तुम की लिये जाता हू, १९। धीर उस देश की उपज का अन खाओ तब परीवा के लिये उठाई हुई मेंट चढ़ाया करें। ॥ २०। अपने पिंदले गूधे हुए आटे की एक पपड़ी उठाई हुई मेंट करके परीवा के लिये चढ़ांना जैसे तुम खाल-रान में से उठाई हुई मेंट चढ़ाश्रोगे वैसे ही उस की भी उठाया करना ॥ २९। अपनी पीढ़ी पीढ़ी में अपने पांद्रले गूंधे हुए आटे में से परीवा की " (प्रमताने और जान बूमके किये हुए पापा का मेर्द )। "

२२। फिर जब तुम इन सब श्राचाश्रों में से जिन्हें यदीवा ने मुसा को दिया है, किसी का उहांचन मूल से करी, २३। अधीत् जिन्हें यहीवा ने मूसा को द्वारा तुम को दिया जिस दिन से यदीवा श्राचा देने लगा श्रीर श्राग की तुम्हारी पीठी पीकी में उस दिन से उस ने जितनी खाजाएं दिई हैं, २४। तब यदि मूल से किया हुआ याप मगडिलों के विनः जाने हुआ हो तो सारी मगडिली यहोवा को सुखदायक सुगंध देनेहारा हामवलि करके रक वळड़ा श्रीर उस के सा नियम के श्रनुसार उस का अनुवाल ग्रीर श्रघं चढ़ार गीर पांपवाल करके रक बकरा चढार ॥ २५ । तब याजक इस्रार्शलयों की सारी मर्ग्डली के लिये प्रायम्बित करे श्रीर उन की क्षमा क्रिई जाएगी क्योंकि उन का पाप मूल से हुआ श्रीर उन्हों ने श्रपनी भूल के लिये श्रंपना चढावा श्रार्थात् यद्याचा के लिये इव्य श्रीर श्रापना पापवलि चस के साम्बने चढाया॥ २६। सा इवार लियां की सारी मण्डली का थीर उस के बीच रहनेवाले परदेशी कां भी वह पाप चमा किया जाएगा। क्योंकि वद सब लेगों के अनजान में हुआ ॥ २०। फिर यदि के सि प्राची भूल से पाप करें ता वह वरस दिन की एक बक्ररी पापवित करके चंढार॥ २८। थ्रीर याजक सूल से पाप करनेहारे प्रांखी के लिये यहावा के साम्बन प्रायश्चित करे से। इस प्रायश्चित के कारणं उस का वह पाप चमा किया जाएगा॥ २९। जी कीर्द भूल से क्षुक अरे चाहे वह इसार लिया से देशी है। चाहे तुम्हारे क्षीच परदेशी द्वानर रहता हा सब के लिये तुम्हारी एक ही व्यवस्था दे। ॥ ३० । पर क्या देशी क्या परदेशी जी प्राची किठाई से फूछ करे से। यहावा का ध्रनादर करने हारा ठहरेगा थीर वह प्राची भ्रपने लोगों में हे नाश निया जार ॥ ३१ । वह की यहावा का बचन तुट्य जानता श्रीर उस की श्राचा का टालनेहारा है इस लिये वह प्राखी निश्चय नाश किया, जाए उस का श्रध्ममें उसी के चिर पहेगा॥

हर। जब इसाएली जंगल में रहते थे तब किसी विधानदिन में रक मनुष्य लकड़ी बीनता हुआ मिला॥ ३३। से जिन की विष्ट सेकड़ी वीनता हुआ मिला वि उस की भूसा थीर दावन थीर सारी मगड़ितों के पास से गये॥ ३४। उन्दों ने उस की हवालात में रक्ष्मा व्योकि ऐसे मनुष्य से क्या करना चाहिये से प्रगट नहीं किया गया था॥ ३५। तब यदीवा ने मूरा से कहा वह मनुष्य निश्चय मार डाला जार सारी मगड़ली के लोग कावनों के बाहर उस पर पत्याखाइ करे॥ ३६। से सारी मगड़लों के लोगी ने उस की कावनी से बाहर से जाजर पत्याखाइ किया थीर बह मर गया कैसे कि यहावा ने तूसा

इ०। फिर यदीवा ने मूसा से कहा, ३=। हमाएसिया से कह कि अपनी पोठी पोठी में अपने वम्त्रों
के कीर पर कालर लगाया करना और एक एक कार
की कालर पर एक नीला फीता लगाया करना ॥ ३९ ।
छीर वह तुम्हारे लिये ऐसी कालर ठहरे कि जब सब उसे
देखी तब तब यदीवा की सारी आजाएं तुम की समरण
आएं जिस से उन की मानी और इस रंति तुम जागे
की अपने अपने मन और अपनी अपनी हुछि के वश्र
होके व्यक्तियारिन की नाई ऐसे न फिरा करी कैसे
अब ली फिरते आये दी, ४०। पर तुम यदीवा की
सब आजागे की समरण करके मानी थीर अपने
परमेश्वर के लिये पवित्र बने रही ॥ ४९। में यदीवा
तुम्हारा परमेश्वर हु जी तुम्ही मिस देश से निकास
स आया है कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरे में तुम्हारा
परमेश्वर यहीवा हू ॥

(कीरह दातान् श्रीर सबीरान् का गवाया हुन्ना यलवा)

कहात का परिता श्रीर विस्हार का पत्र था वह रलीकाव के पुत्र दातान् श्रीर क्षवीराम् श्रीर पेलेत् के पुत्र श्रीम् इन तीनी इवे-नियों से मिलकर, २। मगडली के खकाई सा प्रधान जी समीसद श्रीर नामी थे उन की संग्र लिया॥ ३। श्रीर वे मूसा श्रीर हासन के विस्तु एक हे दुर श्रीर उन से कहने लगे सुम वस करो दिगों के सारी मगडली का एक एक मनुष्य पवित्र है श्रीर प्रदीवा उन के बीच रहता है सा सुम प्रदीवा की

मण्डली से अंचे पदयाले क्यों वन घेठे दे। ॥ ८। यह मुनकर मुस्रो श्रपने सुद की वल गिरा ॥ ५ । फिर उस ने कारह शार वर की सारी मख्डली मे कहा विदान को यहाया जता देशा कि मेरा कीन है थीर पवित्र कीन है थार उस का अपने समीप युला लेगा जिम की बद श्राप चुन ने उमी की श्रपने हमीय बुला भी लेगा ॥ ६ । चे कीरच् तू ग्रापनी भारी मण्डली समेत यद कर वर्षात् तुम धूपदान ठीक करे। ॥ छ । श्रीर वाल उन में खारा रसकर यहाया की साम्धने धूप देना तथ जिस की यहादा चुन न यही पाँचत्र ठक्षरेशा है सेबीया तुम की घम करेगा द। फिर मुगाने कीरह से कहा दे लेबीया हुने।। (1 व्या यह तुम्द्र क्रीटी बात जान पहती है कि दमाग्ल के परमेक्टर ने तुम की दलाम्ल् की नगड़ती से बला करके बपने निवास की सेवकाई करने बीर मण्डलो के साम्दने राहे हाकर इस की भी सेवा टहल करने की अपने समीप युला लिया, १०। खार सुमे थ्रीर तेरे चय लेयीय भाषयों की भी श्रापने कमीप ख़ला लिया है फिर तुम याजकपद की भी खोली दी ॥ १९। खेर इसां कारण तू ने अपनी सारी मराङ्की की यदीया के यिक्ट्स एक्ट्री किया है। द्वाचन यया है कि तुम उस पर कुडक्तुडाते दे। ॥ १२। तय मुसाने रलीयाद्य के पुत्र दातान् श्रीर व्यवीरास् की धुलवा भेजा वार उन्हों ने कहा इस तेरे पास नहीं अपने की ॥ १३ । ब्रया यह एक क्वेटी यात है कि तू एन की ऐंडे देश ने लिन से दूध बीर मधु को धारामं बहती है इस लिये निकास लाया है कि इमें जगल में मार डाले फिर चया त दमारे जपर प्रधान भी वन वैठा है ॥ १४। फिर तू इमें ऐसे देश में जहां दूध थीर मधु की धाराएँ वहती है नहीं से याया थार न हमें खेतां छीर दास की व्यारिया के श्राधिकारी किया क्या तू इन लोशो को श्रांखों में धूर्रेल डालेगा इस नहीं पाने के ॥ प्र। तब मूरा का काप बहुत भडक रठा ग्रीर एस ने यहाचा संकष्टा उन लोगों की भेट की खार द्वांत ,न कर में ने ती <sup>'</sup>चन से एक ग्रदधा नहीं लिया

<sup>(1)</sup> मूल में, पार्स फीड ।

श्रीर न उन में से किसी की शानि किई है। १६। सब मुसा ने कीरट्से कहा कल तू अपनी सारी मयडली की साथ लेकर हाइन के साथ यहां वा के सामने शिवर होना। १०। खीर तुम सब अपना अपना धूपदान लेकर उन में धूप देना फिर अपना खपना धूपदान को सब समेत अठाई सी होतो बहों वा से सामदने ले लाना विजेप करके तू और शाइन अपना खपना धूपदान ले जाना। १८। से उन्हों ने सामा खपना धूपदान ले जाना। १८। से उन्हों ने सामा खपना धूपदान ले जाना। १८। से उन्हों ने सामा खपना धूपदान ले जाना। १८। से उन्हों ने सामा खपना धूपदान ले जन में आता रत उन पर धूप दिया और सूसा और शाइन के साथ मिलायवाल तंबू के द्वार पर खड़े हुए। १९। थीर कोरट्से सारी मण्डली को उन के विकत मिलाय-वाले तंबू के द्वार पर एकट्टा कर लिया तब बहोवा। का तेज सारी मण्डली की दिखाई दिया।

२०। तय यदीया ने मूसा और दादन से कदा, २९। उस मगडली की घीच में से अलग दी जाथी कि मैं उन्देयल भर में भस्म कर डालूं॥ २२। तब वे मुद्द के वल शिरको कादने लगे दे ईशवर दे सव प्रांखियों की श्रात्माश्रो की परमेश्वर एक पुरुप पाप करे तो क्या तू चारी मरहली पर भी कीप करेगा। २३। यहीया ने मुसा से कहा, २४। मक्डली के लेगों से कद कि कीरह दातान् बीर खबाराम् के घरी के पासपास से दट जाग्री॥ २५। तय मूसा चठकर दातान् श्रीर श्रवीराम् के पास ग्राया श्रीर इश्वाए-लियों के पुरनिये उस की पी है ही लिये ॥ २६ । उस ने मयदली के लेगों से कदा तुम उन दुष्ट मनुष्यों के देरों के पास से इष्ट जाग्री भीर उन का की ई धन्त न क्रुग्रे। न ही कि सुम भी उन के सब पायों में फंसके मिट जायो। । २०। से वे कीरद् दातान् कीर अवीराम् के घरीं के आसपास से इट गये पर दातान् भीर यक्षीराम् निकलकर प्रपनी स्तियो घेटों थे।र वासवचें। समेत अपने अपने डेरे के द्वार पर खड़े हुए ॥ २८ । तब मूचा ने कदा इस से तुम जान लोगों कि मैं ने में सब जाम प्रापन मन से नही यदेष्या ही की भ्रोर से किये ॥ २९ । यदि उन मनुष्यां की मृत्यु कीर सब मनुष्यों की सी दे। कीर उन का दबस बीर सब शतुर्वी का या हा तब जाने कि मे

यहावा का भैजा नहीं हू॥ ३०। पर यदि यहावा अपनी अपूर्व्य शक्ति ग्राट करे श्रीर पृथिवी अपना मुद्द पसारक्षर उन की श्रीर उन का सब सुरू निराल ले थ्रीर वे जीते जो अधोलीक में जा पहें तो समक ला कि उन मनुष्या ने यहावा का तिरस्कार किया है।। इर । यह ये सब वाते जह ही चुका था जि उन लेशों के पांच तले की भूमि फट गई ॥ ३२। थीर पृषिधी ने मुद्द पसारकर उन की श्रीर उन की घरीं श्रीर की ग्रह के यहा के सब मनुष्या श्रीर उन की चारी चंपीत की भी निगल लिया॥ ३३। ब थीर जितने उन के यहां के घे का जीते ही यधी-लाका में जा पहें भीर पृष्यियों ने उन की ठांप लिया श्रीर वे मख्डली के बीच में से नाश हुए ॥ ३८। श्रीर जितने इसारली उन की चारी स्नार ये सा उन का चिल्लाना सुन यद कदले दुर भाग गये कि कहीं पुषिकी एम की भी न निराल ले ॥ ३५। तब यदीका के पास से थारा निकली थीर उन शकाई सा धूप चकानेहारीं की भस्म कर हाला॥

३६। तत्र यदोवा ने मूसा से कहा, ३०। हायन याजक की पुत्र एलाजार से कह कि उन धूपदानी की। क्राग में से उठा ले थार क्यांग की उधर हितरा दे क्योंकि वे पवित्र हैं ॥ इद। जिन्हों ने पाप करके श्रयने ही प्रायों की हानि किई है उन के ध्रपदानें को पत्तर पीटकर घेदी के मठने का बनाये जाएं क्योंकि वे उन्दे यहावा के साम्दने से बाये ती घे इस से वे यवित्र ठहरे है इस रीति वे इसार्शलया के लिये चिन्दानी देा जाएंगे॥ ३९। से। स्लाकार् याजक ने उन पीतल की धूपदानों की जिन में उन जले हुए मनुष्यों ने घूप चढाया था लेकर उन के पत्तर पीटकर येदी के मठ्ने के लिये बनवा दिये, 80 । कि इस्रार्शियों की इस बात का स्मरख रहे कि कोई दूसरा जो दाइन के अंग का न दी यदीया की साम्हर्ने ध्रूप अठाने की। समीप न जार न दी, कि बह भी कारह और उस की मण्डली के समाम नाम दे। जार जैस कि यहीया ने मूसा के द्वारा उस को आक्षा दिई घी।

<sup>(</sup>१) नूस में धहावा स्विध सिधने।

1.25

- ४९। दूसरे दिन इसार लियों की सारी मगडली और जिस पुरुष की मे चुनूगा उस की कही कालियाएगी यह कदकर मूसा थै।र हादन पर क्रुडक्डाने लगी कि यदीवा की प्रजा की तुम ने सार हाला है ॥ ४२। थ्रीर जब मगडली, के लाग मूसा थ्रीर हाइन के विषद्ध एक हु हुए तब उन्हों ने मिलापवाले तबू की स्रोर दृष्टि किई थीर देखा कि बादल ने उसे का लिया थीर यहावा का तेज दिखाई दे रहा है। 8३। तब मूसा श्रीर दावन मिलापवाले तबू के साम्हने गाये॥ ४८ । तब यदीवा ने मूसा से कहा, ४५ । तुम चर मगहली, के लोगों के बीच से चठ जाश्री कि मै उन्हें पल भर में भस्म कर डालूं तब घे मुद के वल, गिरे ॥ १६ । ग्रीर सूसा ने हाइन से कहा धूप-दान को ले उस में बेदों पर से आग रख उस पर ध्रूप दे मग्डली के पास फुरती से जाकर उस के लिये प्रायस्वित कर क्योंकि यहावा का काप भडका है मरीफैलने लगी है॥ ४०। मूसा की खाचा के म्म्रनुसार द्वादन ध्रूपदान लेकर, मराहलो के बीच मे दौडा गया और यह देखकर कि-लागों में मरी फैलने स्त्राी है उस ने धूप धरके लेगी। के लिये प्रायश्चित र्गिक्या॥ ४८ । बह तो मरे थ्रीर जीते हुयों के बीच खडा, बुक्षा से। मरी धम गर्द ॥ १९ । श्रीर की की रह को समामामा होकर मर गये थे उन्हें केट की लोग इस मरी से मर गये से। चै।दद इजार सात से। थे॥ ४०। जब मरी यम गई तब दादन मिलापवाले तंबू की द्वार पर मूसा की पास लीट गया॥

(यालको स्नीर लेबीयो की भर्मादा ग्रीर कर्तव्यःकर्म)

ूर्व यहावी ने मूसा से कहा, दा । इसारिक्यों से बाति करकी उन की पितरीं की घरानीं की श्रनुसार उन की सब प्रधानी को पास से एक एक कही ले थार उन बारह क्रांड़ियों मे चे रक्त एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लिख ॥ ६। श्रीर लेबीयों की कड़ी पर दायम का नाम लिख क्यों कि इसाम्लियों के पित्री के घरानों के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी हागी ॥ ४ । खीर उन फ़िंढियों की मिलापवाले संख्रू में साकीपत्र के आगे जहां में तुम लोगों से मिला करता हू रख दे॥ ५ । (१) पूज में यहावा के सम्मुख से कीम निकला है।

थीर इंगरनी जी तुम पर कुडकुडाते है वह कुड़-क्षुडाना में अपने पर से दूर कब्गा॥ ई। सा मुसा ने इंडारुलिया से यह वात कही थे। र उन के सब प्रधानी ने अपने अपने लिये श्रपने अपने पितरा के घरानां के अनुसार एक एक कड़ी दिई से वारह कड़ी हुई सीर उन की इंडियां में घाषन की भी इंडी घी॥ छ। उन इस्पें का मुसा ने साक्षीपच के तंबू में बहावा की साम्हने रख दिया।॥ द। दूसरे दिन मूसा साचीपन्न की तब में गया ते। बया देखा कि हाइन की इन्ही जी लेवी के घराने के लिये थो कलियाई अर्थात् उस मे कालियां लगीं थीर फूल भी फूले थीर बादाम पकी है ॥ ९। सा मूसा उन सव इव्हियों की यदावा की साम्हने से निकाल सब, इसार लिया के पास ले गया थीर उन्दा ने अपनी अपनी कडी पहिचानकर ले लिई॥ १०। फिर यद्येवा ने मूचा से कहा छादन की छड़ी को सादीपत्र के साम्दने फिर धर कि यह उन दंगद्वतीं के लिये चिन्दानी द्वीने की रक्खी रहे कि तू उन का कुडकुड़ाना मुक्त, पर से दूर करके आग्रो को रोक रखेन हो कि वे सर जाएं॥ १९। यद्दीवा की इस पाचा के अनुसार दी मूसा ने किया॥

१२। तब इचारलो मूचा से कहने लगे देख इमारा प्रांख निकल गया इम नाच हुए इम राष्ट्र की सव नाग्र हुए ॥ १३। जी, कोई यहावा के निवास के समीय जाता से मारा जाता है क्या हम सब मरके अन्त ही जाग्रो ॥

१८ फिर यदीवा ने हाइन से कहा पवित्रस्थान में के अधर्म्म का भार तू ही अपने पुत्रा श्रीर अपने पिता, के घराने समेत उठाना ग्रीर ग्रापने याजककर्मन के प्राधर्म्स का भार भी तू ही, ग्रापने पुत्रीं समेत उठाना॥ २। श्रीर लेखी का ग्रीत्र स्त्रर्थात् तेरे सूलपुरुष की गोत्रवाले जो सेरे भाई है उन को भी खयने साध समीप लेखा श्रीर वे तुक से मिल जारं श्रीर तेरी सेवा ठइल किया करे पर साकीयत्र की तबू को साम्यने सू श्रीर त्रेरे, पुत्र भाषा कार्र॥ ३ । जेर

1 1

तुमी वीपा गया दे उस की खीर सारे तंब की भी वे रक्षा किया करें पर पविश्रस्थान के पात्रों के ग्रीर येदी के समीप न आएं न दो कि ये थार सुम लेगा भी मर जायो। । ह। की ये तुक्त से मिल जाएं बीव मिलापवाले तेंब्र में की सारी सेवकाई की वस्तुओं की रचा किया कर पर जो तेरे कुल का न दो सो तम लोगी के समीप न थाने पार ॥ ध । स्रीर पवित्र-स्थान ग्रीर बेदी की रखवाली तुम ही किया करे। जिस से इसाएलियों पर फिर की प न भड़के ॥ ई। पर में ने ग्राप तुम्हारे लेखीय भाइया की इसा-गलियों की बीच से ले लिया है शिर वे मिलाय-घाले तंब की रेवा करने के लिये सुम की थीर यहावा की भी दिये गये है ॥ ७। पर वेदी की ग्रीर वीच-यासे पर्दे के भीतर की याता की सेवकाई के सिये तू श्रीर तेरे पुत्र श्रपने याजकपद की रक्ता करना से तुम धी सेवा किया करना क्योंकि मै तुम्दे याजकपद की सेवकाई टान करता हूं थीर जा तेरे कुल कान है। सा यदि समीप खार ता मार डाला जार ॥

द। फिर यद्वावा ने छाइन से कहा सुन में आप तुम की उठाई हुई भेटें सैंव देता हू वर्षात् इसा-रिलिया की पवित्र किई हुई वस्तुर जितनी हो उन्हें में तेरा श्रीभपेकवाला माग जानकर तुमे श्रीर तेरे पुत्रों की सदाका इक करके दे देता हू॥ १। जी परमपवित्र वस्तुएं ग्राम ने हान न किई जाएनी सा तेरी ठररे वर्षात् रक्षरिनया के सब चढ़ावों में से उन के सब अञ्चलि सब पापवलि और सब दोपवलि की वे मुभ की दें है। तेरे ग्रीर तेरे पुत्रों के लिये परम-पवित्र उद्दरे ॥ १० । उन की परमपवित्र वस्तु जानकर खाया करना उन की छर एक पुरुष खा सकता है वे तेरे लिये पवित्र है ॥ १९। फिर ये व जुएं भी तेरी ठर्रे थर्थात जितनी भेंटे इसारली दिलाने के लिये दें उन को में तुभी छीर तेरे बेटे बेटियों की सदा का एक करके दे देता हू तेरे घराने में जितने गुढ़ दें। से उन्दे या सकेंगे॥ १२। फिर उत्तम से उत्तम टटका तेल थ्रीर उत्तम से उत्तम नया दाखमधु खीर गोड़ अर्थात् इन में की जी पहिली उपन वे यदीवा ! को दें से मै सुक्त को देता हू॥ १३ । उन के देश

की सब प्रकार की पहिली पहिली अंपन जी वे यदीवा के लिये ले आएं सी तेरी ठहरें तेरे घराने में जितने गृह दों से। उन्हें खा सकीं।। १८। इसा-रिलयों में जो कुछ अर्पण किया जार बह भी तेरा ठदरे॥ १५ । सब प्राक्रियों में से जितने अपनी अपनी मा के पहिलाठे 'ही जिन्हें लेगा यहावा के लिये र्चंडार चार्डे मनुष्य के चार्ड पशु के पहिलाउं ही सा सव तेरे ठहरे पर मनुष्यों श्रीर श्रशुद्ध पशुश्री के परिलोठों की दास लेकर क्रोड देना ॥ १६। ग्रीर जिन्दे कुढ़ाना है। जब वे महीने भर के हैं। तब उन के लिये अपने ठइराये दुए मोल के अनुसार अर्थात् पवित्रस्थान के बीस गेरा के शेकेल के लेखे से पांच श्रेकेल् लेके उन्हें होडना॥ १०। पर गाय वा भेडो वा वकरी के परिलोठ की न होइना वे तो पवित्र है 'उन के लोड़ की बेदी पर क्रिड़का देना श्रीर उन की चरबी की द्रव्य करके जलाना जिस से यहावा के लिये सुखदायक सुगन्ध दो ॥ १८ । पर उन का मांच तेरा ठररे हिलाई हुई हाती थ्रीर दहिनी जांच की नाई वह भी तेरा ठदरे॥ १९ । से पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें दखाएली यहावा की दें उन सभी की में तुमें खेर तेरे बेटे बेटियों की सदा का इक करके दे देता हू यह तो तेरे और तेरे वंश के लिये यदीवा की सदा की लेानवाली बाचा ठरुरी है।। २०। फिर यहावा ने दायन से कहा इसामलिया के देश में तेरा कोई भाग न होगा थै।र न उन के बीच तेरा कोई खंबा होगा उन के बीच तेरा भाग थीर तेरा अश मे ही हू॥

२१। फिर मिलोपयाले त्वू की जो सेवा लेवीय करते हैं उस के बदले में उन को दसारित्यों का सब दशमांश उन का निज भाग कर देतां हूं॥ २२। श्रीर आगे को इसारली मिलापवाले तंवू के सभीप न आए न हो कि उन को पाप लगे श्रीर वे मर जाएं॥ २३। पर लेवीय मिलापवाले त्वू की सेवा वि.या करे श्रीर उन के अध्यम्म का मार वे ही उठाया करे यह तुम्हारी पीठियों में सदा की विश्विष्ठ ठटरे श्रीर इसारलियों के बीच उन का की है निज भाग न हो॥ २८। ब्योक्ति इसारली जी

<sup>&#</sup>x27;(१) मूल में, को साम्हने।

में लेखीयों की निज भाग करके देता हू इस कारण में ने उन के विषय कहा है कि इसार्शनयों के बीच काई भाग उन की न मिले॥ ें २५ । फिर यदीया ने मूसा से कहा, २६ । तू लेबीयों से कह कि जब जब तुम इसारिलयों के हाथ से वर दशमांश लेा जिसे यहावा तुम को तुम्हारा निज भाग करके उन वे, दिसाता है तव तव उस में से यहीवा के लिये एक उठाई हुई मेट करके दशमांश का दशमांश देना ॥ २०। श्रीर तुम्हारी चठाई हुई मेंट तुम्हारे दित के लिये रेसी गिनी जाएगी जैसा खलिहान में का खन्न वा रसकुंड में का दाखरस गिना जाता है।। २८। इस रोति तुम भी ख्रपने सब दशमांशों में से जो इन्नारितयों की ग्रीर से लेगी यहावा की एक उठाई हुई भेट देना थीर यदे। बाकी यह उठाई दुई मेंट-हासन याजक की दिया करना॥ २९। जितने दान तम पायो उन में से हर एक का उत्तम से उत्तम भाग क्षा पवित्र ठइरा है सा उसे यहावा को लिये उठाई दुई सेंट करके पूरी पूरी देना ॥ ३० ।, इस लिये तु लेबीयों से कह कि जब तुम उस में का उत्तम से चत्तम भाग चठाकर दो तब यह तुम्हारे लिये खलि-दान में के अज्ञ खीर रसक्षंड के रस के तुल्य शिना जारगा॥ ३९। थीर उड़ की तुम अपने घरानें। समेत सब स्थानी में खा सकते ही क्योंकि मिलाप-वाले तब्रुकी जी सेवा तुम करोगे उस का यह घदला ठघरा है ॥ इर । ग्रीर जब तुम उस का उत्तम से उत्तम भाग चठाकर दी तव उस की कारण तुम को याय न लगेगा पर इक्षारं हिया की पवित्र किई दुई वस्तुओं की अपवित्र न करना न है। कि तुम मर जाख्री॥

(सीय आदि की स्पर्यक्रम्य अगुद्धता के निवारण का उपाय)

१६ कि यदीवा ने मूसा श्रीर दाबन से कहा, २। व्यवस्था की जिस विधि की श्राज्ञा यदावा देता है से यह है

दशमांश यहीवा की चठाई हुई भेंट करके देंगे चर्च | निर्दीष कलार , ले बाखी जिस में कीई भी होय न ही थैं।र जिस पर जूका कभी न रखा गया हो॥ ३। तब उसे एलासार् यासक की दे। श्रीर वह उसे कावनी -से बाहर से जाए थीर कोई उस की उस को साम्द्रने व्यक्ति करे॥ ४। तव एलाजार् यासक अपनी अंगुली से उस का कुछ लोडू लेकर मिलाप-वाले तंब्र के साम्बने की खार सात वार किडक दे॥ ५। तब कोई उस क्लोर की खाल मांस लोडू थीर गोवर समेत उस के साम्दने जलार ॥ ६। थार याजक देवदार की लकडी थीर लाही रंग का कपड़ा लेकर उस याग में लिस में कलोर जलती है। हाल दे॥ १। तब वह खपने वस्त्र धोर श्रीर स्नान करे इस के पीके छावनों से तो आर पर संभा ली अध्युद्ध रहे॥ ८। धीर जी मनुष्य उर्वको जलाए बद्द भी जल से श्रपने बहुत धोर खार स्नान करे थार संभा ला प्रशुद्ध रहे। ९। फिर कोई शुद्ध पुरुष उस कालार की राख वटोरकर कावनी के, बादर फिसी शुद्ध स्थान से रस क्षेड़े थ्रीर वह राख दवार्शलयां की मगड़लो के लिये अशुद्धता से कुडानेहारे जल के लिये रक्की रहे यह ती पापवलि देशों ॥ १० । श्रीर जी मनुष्य कलीर की राख वटारे के अपने वस्त्र धे।ए ग्रीर सांक ला अशुद्ध रचे। श्रीर यह इस्रायलियों के लिये श्रीर उन की खीच रहनेहारे परदेशियों की लिये भी ,सदा को विधि ठइरे॥ १९। जो किसी मनुष्य की लेख कूए से। सात दिन लें। अशुद्ध रहे॥ १२। ऐसा मनुष्य तोसरे दिन उस जल से श्रापने की पाप कुड़ाकर पावन करे थार सातवे दिन गुद्ध ठहरे पर यदि वह तीसरे दिन थ्रपने की पाप छुड़ाकर पावन न करे ती सातवें दिन भुद्ध न ठप्टरेगा॥ ९३। जी कीर्द किसी मनुष्य की लीप क्रूकर अपने की पाप छुड़ाकर पावन न करें वह यद्वावा के निवासस्थान का अशुद्ध करनेहारा ठहरेगा और वह प्रामी इसारल् में से नाश किया जार अशुद्धता से छुडाने-हारा जल जो उस पर न छिडका गया इस कार्य वह षागुद्ध ठहरेगा उस की षागुद्धता, उस में बनी रहेगी॥ 98। यदि कोई मनुष्य हेरे में मर जार तो व्यवस्था कि तू इसार्शियों से कह कि मेरे पास एक लाल यह है कि जितने उस होरे में रहे वा उस-मे

वारं से। सब सार्त दिन सी जशुद्ध रहे ॥ १५ । थीर विस्तु रक्त हु हुए ॥ ह । श्रीर सीता यह करकर मूसा द्वर एक खुला दुखा पात्र किस पर कोई कजना लगा से भगक्षने लगे कि भला दीता कि दम उस समय न लगा है। में। चजुद्ध ठहरे॥ १६। चीर जी की है मैदान में तलवार के मारे पूर की वा अपनी मृत्य से मरे हुए की या मनुष्य की शही की या किसी क्तवर की कृष में। सात दिन की श्रभुद्ध गई।। १०। द्रशृह मनुष्य के लिये जलाये गुरु पापयानि की राख में में कुछ लेजर पात्र में हालकर उन पर साते का जल हाला जाए॥ १८। तय कोई मुद्ध मनुष्य ज़फा से उउ कर हैं वारके कल की उस होरे धर थीर जिसने पात्र थीर मनुष्य उस में हो उन पर क्रिडके थार एड्डो के या मारे दुर के या अपनी मृत्यु से मरे हुए क्षे या क्षयर की कृनेदारे पर किडके॥ १८। यह शुद्ध पुरुष सीसरे दिन छै।र मातवं दिन उस ष्रशुद्ध मनुष्य पर हिर्द्ध थार सामर्थ दिन घर उस का माम जुडाकर पायन करेतय यह जपने यस्त्रोंकी धीकर भीर जल में स्नान करके सांभ का गृह ठघरे॥ २०। खार का कार्र यशुष्ट दाकर खपने का पाप कुढाकर पावन न कराए वह प्राकी की यहावा के पवित्रस्थान का ज्याह करनेदारा उदरेगा इम कारण मगडली के थीच से से नाथ किया जाग अशुद्धता से कुछाने-ष्टारा जल जें। उम पर न क्रिएका ग्रधा इस से घए षशुद्ध ठएरेगा ॥ २९ । खीर यह उन के लिये गटा की विधि उदरे। ना प्रमुद्धता से हुडानेदारा जल किडके सा श्रवन यस्तों का धार बीर जिस जन से अशु-द्वता ये कुडानेदारा जल कु साम यह भी यांभ लें। प्रशृह रहे ॥ २२ । थ्रीर जी पुरु वह प्रशृह मनुष्य कृष मा भी प्रशुद्ध ठदरे थीर जी प्राक्री उस वस्तु - फी कुर से। भी सांम लें। प्रशुद्ध रहे।

(मृगा त्रीर लाहन का पाप श्रीर उस पाप का दगह)

२०. पाहले महीने में सारी दसाएली मगहली के ले।ग नाम जंगल में था गये और कादेश में रहने लगे .श्रीर घटां मरियम सर गर्च छै।र घटों उस की मिट्टी दिने राष्ट्रे॥ २। यहा मगडली के लेगों के लिये पानीन मिला सा ये मुसा थीर दायन को

मर गये दोते जब इमारे भाई यदेखा के साम्दने मर गये॥ १। और सुम यदावा की मगडली की इस जंगल में कों ले-प्राये हो कि इस प्रपने पणुषीं समेत यदां मर जाएं॥ ५। धीर तुम ने दम की मिय से की निकासकर इस धुरे स्थान में पहुं-चाया है यहां ता बीज वा श्रंजीर वा दावलता वा व्यनार कुछ नदीं दै वरन पीने की कुछ पानी भी नहीं है। इं। तय मुखा और दादन मण्डली के साम्दने से मिलापवाले तंब्र के द्वार पर बाकर अपने सुंद की यस गिरे थीर यदाया का तेज उन की दिखाई दिया ॥ ७ । तब यदीवा ने मुसा से कहा, द। लाठी की ले और तू अपने भाई दादन समेत मण्डली की एकट्टा करके उन के देखते उस कांग से यातें कर तब यह व्यपना जल देशी इस प्रकार से त कांग में से सन के लिये जल निकालकर मण्डली की लोगो। श्रीर उन की पशुश्री की पिला॥ ९ । यद्दीवा की इस आज्ञा के अनुसार मुसा ने उस के साम्दने से लाठी की ले लिया ॥ १० । थीर मुसा थीर शायन ने मणडली की उस टाश की साम्टने एकट्टा किया तय मुसा ने उन से कहा हे दंगहता सुना वया एम की इस डांग में से सुम्हारे लिये जल निकालना द्वारा ॥ १९ । तब मुसा ने दाघ उठाकर लाठी ढांग पर दे। बार मारी थार उस में से बहुत पानी फूट निकला थीर मण्डली के लोग अपने पशुक्री समेत पीने लगे ॥ १३। पर मूखा बीर चारून से यदीवा ने कदा तुम ने जा सुक्ष पर विश्वास नहीं किया थै।र मुझे इसारालियों की द्राष्ट्र में पवित्र नहीं ठरराया इस लिये सुम इस मण्डली की उस देश में प्रह्वाने न पायोगो जिसे में ने उन्हें दिया है।। १३ । उस माते का नाम मरीबा पढ़ा क्योंकि इसार्गलिया ने परीवा से मारहा किया श्रीर घट उन के बो<del>ध</del> पवित्र ठहराया गया श

> (मदीनियी का इसामित्री की प्रापने पास है। कर चलने से घरजना )

98 । फिर मूसा ने कादेश से परोम् के राजा के

है कि इस पर जो जो क्षेण पड़े हैं से तू जानता द्वागा ॥ १५ । खर्थात् यद कि इसारे पुरुखा सिस्त मे गये थे थीर इस सिख से बहुत दिन रहे थीर मिसियी ने इमारे पुरुखाओं के साथ और इमारे साथ भी व्ररा वतीव किया ॥ १६ । पर जब इस ने यष्टीवा की दोहाई दिई तब उस ने इमारी सुनी खीर एक दुत की भेजकर इसे मिस से निकाल ले आया है में। प्रव इम कादेश नगर से दे जा तेरे विद्याने ही पर है।। ९०। से इमें अपने देश में होकर साने दें इम किसी खेत वा दाख की बारी से दीकर न चर्लेगे थैं।र कुथों का पानी न पीरंगे सहक सहक द्दीकर चले जाएंगे थै।र जब ली तेरे देश से बाहर न हा जारं तब सें। न दिहने न वारं मुहेगे॥ १८। पर रदोमियों ने उस के पास कदला भेजा कि त मेरे देश देशकर मत का नदीं तो मै तलवार लिये दूर तेरा साम्द्रना करने को निकलूंगा ॥ १९ । इसाएलियो ने उस के पास फिर कछला भेजा इस सहक ही सहक चर्तिंगे स्रीर यदि में स्रीर मेरे प्रमु तेरा पानी पीर ते। उस का दाम दूगा मुक्त की ख्रीर कुछ नहीं कोवल पांव पाव निकल जाने दे॥ २०। उस ने कदा तू खाने न पारगा थीर एदोम् बड़ी सेना लेकर मुखवल से उस का साम्दना करने की निकल खाया। २९। यों रदोस् ने इस्रास्ल् कें। श्रपने देश के भीतर होक्तर जाने देने से नाह किया सा इसारल् डस की छोर से मुद्द गया ॥

## (हारून की बृखु)

क्र । तब इसार्शतयों की सारी मगडली कादेश से कूच करके होर् नाम पहाड के पास था गई ॥ २३। खीर एदोस देश के सिवाने पर होर् पहाड में यहीवा ने मूसा थीर हाइन से कहा, २८। हाइन अपने लोगों में जा मिलेगा क्योंकि तुम दोनों ने जो मरीबा नाम सेति पर मेर्रा कहा क्रोडकर मुझ से बलवा किया इस कारण वह उस देश में जाने न पार्गा जिसे में ने इसार्शियों की दिया है ॥ २५। से तू हाइन खीर एस के पुत्र रलाखार की होर् पहाड़ पर ले चंल ॥

पास दूत भेजे कि तेरा भाई इसायल् यों कहता है। और दाइन के अस्त उतारके उस के पुत्र हो कि हम पर जो जो क्षेण पड़े हैं से तू जानता होगा ॥ १५ । व्यर्थात् यह कि व्रमारे पुरुखा मिस्र में ने हमारे पुरुखाओं के साथ थार हमारे साथ मी ने हमारे पुरुखाओं के साथ थार हमारे साथ मी ने हमारे पुरुखाओं के साथ थार हमारे साथ मी ने हमारे पुरुखाओं के साथ थार हमारे साथ मी ने हमारे पुरुखाओं के साथ थार हमारे साथ मी ने हमारे पुरुखाओं के साथ थार हमारे साथ मी ने हमारे पुरुखाओं के साथ थार हमारे साथ मी ने हमारे पुरुखाओं के साथ थार हमारे साथ मी खीर एक ने हमारी सुनी थार एक ने हमारे सुनी थार हमारे सुनी थ

(क्रमानी राजा पर जय)

दिल्यन देश में रहता था यह
सुनक्षर कि जिस मार्ग से वे मेदिये आये थे उसी
मार्ग से अब इसाण्ली था उसे हैं इसाण्ल से लड़ा
और उन में से कितनों को शंधुआ कर लिया ॥ २।
तब इसाण्ल ने यहाशा से यह कहकर मन्नत मानी
कि यदि तू सचमुच उन लेगों को मेरे वश में कर
दे तो में उन के नगरों को सत्यानाथ करंगा ॥ ३।
इसाण्ल की यह बात सुनकर यहाशा ने कनानियें।
को उन के बश में कर दिया से उन्हों ने उन के
नगरों समेत उन को भी सत्यानाथ किया इस से
उस स्थान का नाम होमां रक्खा गया॥

(पीतल का यना हुआ सूर्य )

8। फिर उन्दों ने द्वार् पदाह से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया इस लिये कि रदीस देश से बाहर बाहर घूमकर जाएं। ग्रीर लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत अधीर दी गया ॥ ५। से वि परमे-ध्वर के विरुद्ध बात करने लगे ग्रीर मूसा से कहा तुम लोग हम की मिस से जगल में मरने के लिये क्यों ले आये ही यहां न ते। रोटी है ग्रीर न पानी श्रीर हमारा जी इस निकामी रोटी से मिसलाता है ॥ ई। से। यहावांने उन लोगों में तेज विय-

<sup>(</sup>१) पार्थात् सत्यानाश ।

वालें सांप भेजे जा उन का इंसने लगे थार बहुत से इसारली मर गये॥ ७। तय लेगा मुसा के पास जाकर कप्टने लगे एम ने पाप किया है कि एम ने यद्दीया के भीर तेरे विक्ट धार्त किई दे यद्दीवा से प्रार्थना कर कि यह संपें। को इस से दूर करे। तब मूसा ने उन को लिये प्रार्थना किई॥ ट। यहे।या ने मूसा से कदा एक तेज विषयाले संप की प्रतिगा धनवाकर खंभे पर लटका तब की सांप से हमा हुया उस की देख ले से जीता यचेगा ॥ ९। कें। मुक्ता ने पीतल का एक सांप वनवाकर खंभे पर लटकाया तथ सांप के देसे दृए जिस जिस ने सस पीतल के सांप की खीर निहारा से सी जीता वच गया ॥ १० । फिर इसामलिया ने कूच करके खायात् में देरे डाले॥ १९। कीर क्षेत्रित् से क्षव करके ष्यवारीस् नाम डी द्वां में डेरे डाले जो प्रय की बीर माम्राघ् के साम्दने के जंगल में है ॥ १२ । वहां से कूच करके चग्दों ने जेरेद् नाम नाले में हरे हाले॥ १इ। घंटा से कृच करके उन्दें। ने फ्रेनीन् नदी जी जगल में बदती भार एमारियां के देश से निकली है उस की परली खार डेरे खडे किये वयोकि अर्ने न माजा-बियों क्रीर एमे।रियों के बीच दोकर माम्रावृदेग का सियाना उद्दरी दै॥ १८। इस कारण यदीया के चग्राम नाम पुस्तक मे यो लिखा है कि

मूपा में घाषेयू भीर खर्नीन के नाले

१४। थीर उन माला की काल

जिस की ठाल आर् नाम धासस्थान की ओर है बीर जा माश्राय के सिवाने पर हैं।

१६ । फिर वहां से सूच करके वे घेर ले। अये वहां घटी कूमां है जिस के विषय यहावा ने मूसा से कहा या कि उन ले। आ की एकट्टा 'कर और मैं उन्हें पानी हूं गा॥

१९। उस समय इसारस् ने यह गीत गाया कि ये कूर उचल जा उस कूर के विषय गायो १८। जिस की दाकिमी ने खोदा जीर इसारस् के रईसों ने ष्रपने सेंटों श्रीर लाठियों से खोद लिया ॥ १९ । फिर वे जंगल से मताना लों श्रीर मत्ताना से नटलीएल् लो श्रीर नटलीएल् से वामेत् लों, २०। श्रीर वामेत् से कूच करके उस तराई लों जे। माखाव के मैदान में है श्रीर प्रसा के उस सिरे लों भो जो यशीमोन् की श्रीर मुका है पहुंच गये॥

(सीहेान् भ्रीर भ्रीगृनाम राजार्थी का पराजय भ्रीर उनका देश इसाएलियो के वय में माना )

२१। तय द्रखाएल् ने एमे।रियों के राजा सीहान् की पास दूतों से यद कादला भेजा कि, २२। इसे व्यपने देश से दोकर चलने दे दम सुड्कर किसी खेत वा दाख की बारी में तो न जाएंगे न किसी कुए का पानी पीएंगे श्रीर जब ले। तेरे देश से वादर न दो जारं सब ला सहक ही से चले जाएंगे॥ २३। ताभी सीदान् ने इसारल् का अपने देश से दोकर चलने न दिया वरन प्रापनी सारी येना को एकट्टा करके इसाएल् का साम्दना करने को जंगल में निकल खाया थार यहस् की खाकर उन से सदा ॥ २४। तव इसारिलयों ने उस की तलवार से मार लिया थीर अर्नीन् से यदबाक् नदी ला जा श्रम्मोनियां का चिवाना था उस के देश के व्यधिकारी दे। गये। व्यक्तीनिया का सिवाना ती दृढ़ था ॥ २५ । से इसारल् ने एमेरियों के सब नगरीं की ले लिया श्रीर उन मे श्रर्थात् हेश्योन् थीर उस की पासपास के नगरीं में रहने लगे॥ २६। देश्योन् रमोरियों के राजा चीरीन् का नगर भा उस ने मोष्राव को ष्याले राजा से लड़को उस का सारा देश फ्रोन् लों उस के दाघ से कीन लिया था॥ २०। इस कारवा ग्रुट बात के कदनेदारे कहते है कि

हेण्योन् में भाषो सीद्दोन् का नगर बसे थार हुठ किया जार २८ । क्योंकि हेण्यान् से भाग प्रार्थात् सीद्दोन् के नगर से ली निकली जिस से मोषायू देश का खार् नगर खार खनान् के कवे स्थानों के स्थामी मसा दुर ॥

<sup>(</sup>१) मूल में जलते हुए। (२) मूल में बढगी है।

र । हे माळाव तुम पर हाथ क्रमाश् देवता को प्रजा नाश हुई एस ने छपने बेटों को माड़ि छीर छपने बेटिंगें को एमोरी राजा से होन् की बधुई कर दिया ॥ ३०। हम ने उन्हें गिरा दिया है हेश्वोन् दीवान् लों भी नाश हुआ है धीर हम ने नेपए लों मेरवा लो भी उजाड दिया है ॥

39 । से इसारल् रमेगियों के देश में रहने लगा ॥ इर । तब मूमा ने यानेर् नगर का भेद लेने की भेजा थार उन्हों ने उस के गांधों की ले लिया थीर बड़ा के एमोरिया की उस देश से निकाल दिया ॥ ३३ । तब वे मुहके वाशान के मार्ग से जाने लगे थ्रीर वाशान् के राजा खोग् ने उन का साम्हना किया अर्थात् लंडने की अपनी सारी सेना समेत एद्रेई में निकल खाया॥ ३४। तय यहावा ने मूसा से कहा उस से मत हर ज्यों कि मै उस की सारी सेना श्रीर देश समेत तेरे द्वाध मे कर देता हूं श्रीर जैसा तू ने एमोरियों के राजा देण्योन्यासी सीडान् से किया है बैसा ही उस से भी करना॥ इध । सें। उन्दें। ने उस की ग्रीर उस की पुत्री श्रीर सारी प्रजा की यहां लें। मारा कि उस का केर्न्ड भी घचा न रहा थ्रीर वे उस को देश के अधिकारी है। गये॥ १। तय इसारातियों ने कूच करके यरीचे। के पास की यर्दन नदी के इस पार मोखाव के खरावा में हरे खंडे किये।

(बिलान् का चरित्र)

३। खीर सिष्पोर् के पुत्र वालाक् ने देखा कि स्वारल् ने श्मीरियों से क्या क्या किया है ॥ ३। से मोक्षाव् यह जानकर कि रक्षारती बहुत है उन लेगों से निपट हर गया वरन मोखाव् स्वार्णलयों के कारण खीत व्याकुर्ल हुआ ॥ ४। से मोखावियों ने मिद्रानी पुर्रानयों से कहा श्रव वह दल हमारी चारों खीर के सब लेगों की ऐसे चट कर जाएगा कैसे वैल खत की हरी घास की चट कर जाता है खीर उस समय सिष्पोर् का पुत्र वालाक् मोक्षाव् का राजा

,घा ॥ ५ । श्रीर उस ने पतीर नगर की जी महानद को तीर पर बार् के पुत्र विलाम् के जातिभादयों की भूमि मे है उसी मिलान् के पास दूत भेज जा यद कदकर उसे युला लाग कि सुन गक दल मिस से निकल ग्राया है ग्रीर मुझि उन से छंक्र गई है भीर प्रव वे मेरे साम्हने ठहरे है। ६। से। सा स्रोर उन लोगों की मेरे निमित्त खाप दे क्योंकि वे मुक्त से खिछक बलवन्त दै वया जाने मुक्ते इतनी शक्ति हा कि इस उन की जीत सकी थार में उन्हें यापने देश से घरधस निकाल सक् यह तो में ने जान लिया है कि जिस की तू आणीर्वाद दे से। धन्य छाता है श्रीर जिस की तू बाप दे यह सापित होता है॥ २। से मोखायी थीर मिद्यानी पुर्रानये भावी कदने की दक्षिका लेकर चले थार विलाम् के पाच पहुंचकर वालाक् की वाते कर सुनाई ॥ द। उस ने उन से करा श्राज रात की यहाँ ठिको थीर जा बात बदाबा 🕝 मुक्त से करी उसी की अनुसार में तुम की उत्तर दूंगा से। मोषाव् के दाकिम विलाम् के यहां ठहर गये। ९। तव परमेश्वर ने विलाम् के पास प्राकर पूछा कि तेरे यहां ये पुरुष कीन है।। १०। बिलास् ने परमेश्वर से कदा सिध्योर् की पुत्र माश्राव् की राजा वालाक् ने मेरे पास यह क्रष्टला भेजा दे कि, १९। चुन के। दल मिस्र से निकल खाया है उस से भीम कप गई दे सा खाकर मेरे लिये उन्हे कीस क्या जाने मै उन से लहकर उन की घरवस निकाल समू॥ १२। परमेण्यर ने विलास् से कदा तू इन के स्या मत जा उन लोगों की खाप मत दे क्योंकि ये बाधीय के भागी हो चुके है ॥ १३। भार की विलास ने चठकर घालाक् के शांकिमों से कहा स्रपने देश चले बाख्री क्योंकि यदीवा मुक्ते तुम्हारे साथ जाने नदी देता ॥ 98। तब माखाबी दाकिम चल दिये थ्रीर वालाक् के पास जाकर कहा विलाम् ने दमारे साथ, खाने की। नाइ किया है॥ १५। इस पर वालाक् ने फिर ख़ीर छाक्रिम भेले जी पहिली से प्रतिष्ठित थीर जिनती में भी प्राधिक थे।। १६। उन्हों ने खिलाम् के पास थाकर कदा सिप्पेार् का पुत्र बालाक् यें कहता है कि मेरे पास-श्राने से

किसी कारण नाह न कर ॥ ५७ । क्योंकि मै निश्चय | तू ने मुक्त से नटखटी किई से। प्यदि मेरे हाथ मे तेरी घड़ी प्रतिद्वा कवारा थ्रीर जे। कुछ तू मुक्त से कहें से ई में कहंगा से बा बीर उन लेगी की मेरे निमित्त कोस ॥ १८ । विलाम् ने वालाक् के कर्माचारिया का उत्तर दिया कि चारी बालाक , श्रपने घर की सेने चांदी से भरके मुक्ते दे दे तीमा मै अपने परमेश्वर यदीवा के कहे से कुरू घट वठ न कर सकूगा॥ ९९ । चे। खब तुम लेगा खाल रात को यदाँ टिको रहा थीर में जान लू कि यदावा मुभ से थ्रीर वया किया। ॥ २०। रात मे परमेश्वर ने विलाम् के पास थाकर कहा वे पुक्य की तुकी युलाने श्राये दे सा उठकर उन के सा जा पर जी घात मे तुभा से कट्रगा उसी के व्यनुसार करना ॥ २०। तव विलास् भार की उठ अपनी गदरी पर काठी वाधकर मीप्राघो दाकिमा को स्मा चला॥ २२। उस को चलने से परमेश्वर का काप भडक उठा ग्रीर यदावा कादूत उस का विरोध करने के। मार्ग में खड़ा हुआ। यह अपनी गदही पर चढ़ा हुआ जा रहा था थीर उस के संग उस के दी सेयक थे।। २३। श्रीर ग्रददी की यदीवा का दूत घाय में नगी तल-वार लिये हुए मार्ग मे खडा देख पडा तव गददी मार्ग से स्टकर खेत से गई सा विलाम ने गदधी को मारा कि वह मार्ग पर फिर चले॥ २४। तव यदे।या का दूत दाख की वारियों के बीच की गली में जिस की दोनें। खेर बारी की भीत थी खडा हुया ॥ २५ । यदेग्वा के दूत की देखकर गदही भीत से ऐसी सट गई कि विलाम का पाव भीत से दय गया सा उस ने उस की फिर मारा॥ २६। तव यदीया का दूत ग्रागे वककर एक सकेत स्थान पर खढा हुआ जहां न ता दहिनी स्रोर इटने की जगद थी थीर न याई ॥ २०। वर्दा यदीवा के दूत की देखकर गददी विलास की लिये ही बैठ,गई इस से विलाम् का काप भइक उठा थीर उस ने गदही को लाठी मारी ॥ २८। तब बदीवा ने गदधी का मुह खोल दिया थीर बह बिलाम् से कहने लगी।

तलवार द्वाती तो मै तुभे श्रभी मार डालता ॥ ३०। गददी ने विलास से कहा क्या मै तेरी वही गददी नदी जिस पर तू जन्म से खाज ली चक्ता खाया है क्या मे तुभ से, कभी ऐसा करती थी वह वाला नही ॥ ३१। तब प्रदेशवा ने विलाम् की ष्रार्खे खोलीं थीर उस की यदावा का दूत दाथ में नगी तलवार िलये हुए सार्गसे खडा देख पडा तव वह भुक गया थीर मुंह के वल गिरके दग्डवत किई॥ ३२। यद्दीया के दूत ने उस से कदा तूने श्रापनी गदही को तीन बार क्यों मारा सुन तेरा विरोध करने की मै ची प्राया हू इस लिये कि तू मेरे साम्हने उलटी चाल चलता है ॥ ३३ । श्रीर यह गदही मुक्ते देखकर मेरे साम्हने से तीन बार इट गई की वह मेरे साम्दने से घट न जाती तो नि संदेह में अब ली तुमें ती मार डालता पर उस की जीती होड देता। अष्ठ । तब बिलाम् ने यदेावा ,को दूत से कहा मै ने पाप किया है में जानता न या कि तू मेरा म्राम्दना करने की मार्ग में खडा है से पदि श्रव तुभी ख़ुरा लगता दे। तो में लैंट जाकगा॥ ३५। यद्याचा के दूत ने विलास् से कदा दन पुरुपा के संग जा ताभी कोवल वही वात कहना जा में तुभ से कट्टाा से विसास वासाक के दाकिमां के स्रा चला ॥ ३६ । यह सुनकर कि विलास था गया बालाक उस की प्रगुवानी करने की माष्प्राव्न के उस नगर सी जी उस देश के फ्रानीन्वासे सिवाने पर है गया ॥ ३०। बालाक ने विलास् से कहा स्वा में ने तुमे यन से झुलान भेजा था फिर तू क्यों मेरे पास न श्राया था क्या में सचमुच सेरी प्रतिष्ठा नहीं कर सकता ॥ ३८ । विलास् ने बालाक् से कहा देख मे तेरे पास आया दू पर श्रद्ध क्या मुक्ते आहर भी कहने की शक्ति है जो ख़ात परमेश्वर मुक्ते सिखारगा यही वात में कहूगा ॥ ३९ । तब - विसाम् वासाम् के संग सग चला थीर वे किर्यपूरीत् तक आये। 80 । खीर खालाक् ने बैल खीर भेड़ बकरियां की वाल मैं ने सेरा बचा किया है कि तूने मुक्ते तोन बार किया श्रीर बिलास श्रीर उस के साथ के दाकिनी मारा ॥ २९ । विलास ने गदछों से कहा यह कि के पास भेजा ॥ ४९ । विद्वान की वालाक किलास

को वाल के कचे स्थानी पर चढा ले गया श्रीर घटा पर मेरे लिये सात बेदियां बनवा खार इसी स्थान पर सात बक्ट बेरिर सात मेळे तैयार कर ॥ २। तय वालाक श्रीर विलास ने मिलकर एक एक वेदी पर एक एक बढ़रा थीर एक एक मेठा चढाया॥ इ। फिर विलास् ने बालाक् से कहा तू अपने दीमबलि के पास खड़ा रह थ्रीर में जारेंगा क्या जानिये यदीवा सुम से भेट करने की खाए थीर जी जुढ़ घद मुभे दिखाए से। मैं तुभ की धताखगा से। यद रक मुख्डे प्रहाड़ घर गया ॥ ४ । खीर परमेक्टर विलास से मिला खीर विलाय ने उस से कहा में ने सात वेदियां तैयार किई ग्रीर एक एक वेदी पर रक एक बरुड़ा खीर एक एक मेठा चठाया है॥ ५,। यदेष्या ने विलाम् को एक बात छिखाकर करा व्यालाक् के पास लीडकर यें। कचना ॥ ६ । से। वह चस को पास लाट गया भार वह सारे मालाबी द्यांकिमी समेत अपने द्वामर्वाल के पास खडा था। । तब विलास् अपनी गूढ़ वात उठाकर कहने लगा वालाक् ने मुक्ते ब्रराम् से ब्रधीत् माब्राघ् के राजा ने मुभे पूरव के प्रहाड़ी से घुलवा मेजा। था मेरे लिये याकूव की खाप दे ं स्ना इसारल् की धमकी दे॥ द। पर जिन्दे ईश्वर ने नहीं कोसा उन्दे मे कींचे कामूं क्षार जिन्दे यद्दावा ने धमकी नहीं दिई उन्दे मै धमकी कीसे दूं॥ '( । घटाना की चोटी पर से व मुक्ते देख पहले है ' पहाड़िया पर से मैं उन की देखता हू

वह रेसी काति है जा शकेली बसी रहेगी"

थीर अन्यंक्षांतियां से खलां गिनी जाएगी ॥

ं मेरी मृत्यु धर्मियों की श्वी

' ९० । याकूय के धूलि की किनको कीन गिन सके

वा क्वारल्की चैर्षार्दकी शिनती कीन से उकी

श्रीर मेरा श्रन्त उन्हों का सा हो। रे उस की सब इसारती लोग देख पड़े ॥ १९। तब बालाक् ने बिलाम् से कदा तू ने मुक्त से १। तब बिलाम् ने बालाक् से कदा यहा ज्या किया है मै ने तो तुक्षे अपने शत्रुओं के कासने को बुलवाया था पर तू ने उन्हे आशोप भी आशीप दिई है॥ १२। उस ने कहा जी बात यहावा मुक्ते वालाक् ने विलास के कदने के अनुसार किया और सिखाए छ्वा मुक्ते सावधानी से उसी की वालना न चाहिये॥ १३। वालाक् ने उस से कहा मेरे सम दूसरे स्थान पर चल जहां से छ तुमें देख पड़ेंगे तू उन सभा का ता नहीं केवल वाहरवाली का देख यक्रेगा यदा से उन्दें मेरे लिए कीसना॥ १४। सी बद उस की सोपीम् नाम मैदान में पिस्ता के सिरे पर ले गया थार वहां सात वेदिया वनवाकर रक रक पर एक एक बक्डा थीर एक एक मेठा चकाया॥ १५। तव विसाम् ने वालाक् से क्षा ष्रपने द्वामवलि के पास यहीं खड़ा रह थार मे उधर जाकर पहेला ने भेंट कार्च ॥ १६ । स्रीर पदीवा ने विलाम् से भेट कर इस की एक वात सिदाकर कदा कि वालाकु के पास लीटकर या कदना॥ १०। से बद्द उस की पास गया थीर माश्राधी दाकिमों समेत वालाक श्रपने दोमयलि के पास यहा था श्रीर वालाक् ने पूछा कि यदीखा ने बबा कहा है ॥ १८ । बिलाम् अपनो गूळ वात चठाकर कदने सगा चे वालाक् मन लगाकर धुन दे विष्योर् के पुत्र मेरी बात पर कान लगा॥ १९। ईष्टर ते। मनुष्य नदी दै कि कुठ छोले श्रीर न वह पादमों है कि प्रकृताए वया वद कदकर न करे वया वह वचन वेकर पूरा न करे॥ २०। देख आशीर्थाय ही देने की मे ने आजा पार्च

> े पलट सकताना २९ । चस ने याकूलं मे यानर्थ नहीं पाया थीर न इसापल् में श्रन्याय देखा है चस का परमेश्वर महावा उस को संग है िं छोरं उस में राजा की सी ललकार द्वाती है।

वरन वह बाबीप दे चुका है बीर में इसे नहीं

(१) मूस में, उठकर।

२२। उस की मिस में से ईश्वर ही निकासे लिये व्यासा है बह तो बनेले बेल का सा बल रखता है ॥ २५। निश्चय कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता छीर न इसाएल पर भावी कहना समय पर ते। याकूब छीर इसाएल के विषय यह कहा जाएगा। कि ईश्वर ने क्या ही काम किया है ॥ २४। सुन बह दल सिंहिनी की नाई उठेगा धीर सिह की नाई खड़ा होगा घट जब सों प्रहेर की न खाए छीर मारे हुखों के लोह की न पीर तब सों किर न सेटेगा ॥

२५। तब बालाक् ने बिलास् से कदा उन की न ता कोस्ना थार न बाशीय देना॥ २६। विलास् ने वालाक से करा क्या में ने तुम से यह यात न करी थी कि जा कुछ परीवा सुभ से करे वदी सुभे करना पड़ेगा ॥ २०। घालाक् ने विलाम् से कदा चल में तुभ की रक और स्थान पर लेचलता हू क्या जानिये कि परमेश्वर की इच्छा हा कि तू वदां से चन्द्रे मेरे लिये कीसे॥ २८। सी वालाक् विलाम् की पीर के सिरे पर ले गया जी यशीमान देश की थार भुका है। ३९। थार विलास ने वालाक से कटा यहां पर मेरे लिये सात बीदियां बनवा श्रीर यद्यां सात यक्हे श्रीर सात मेडे तैयार कर ॥ ३०। विलाम् के कदि के अनुसार करके वालाक् ने एक एक घेदी पर एक एक वक्छा ग्रीर एक एक मेठा चठाया॥ १। यद देखकर कि यरीवा द्रसारल् की आशीय ही दिलाना चाइता है विलास् पहिले की नाई शकुन देखने की न गया पर अपना मुष्ट जंगल की छोर किया॥ २। जय विलास् ने पार्खे चठाई तब इसारलिया की ग्रीत्र ग्रीत्र करके टिको हुए देखा थ्रीर परमेश्वर का खात्मा उस पर . उतरा॥ ३। तय यह अपनी ग्रुट बात उठाकर कदने लगा कि

वार् के पुत्र विलाम् की यह वासी चै

जिस एक्प की आंखें मुन्दी; घीं, उसी की यह वासी है। १। ईश्वर के वचनीं का सुननेहारा जो शिरके ख़ुली हुई बांखां से सर्वशक्तिमान का दर्शन पाता है उसी की यह वासी है कि ५। दे याकुष तेरे हेरे थीर हे इसारल तेरे निवासस्थान वया ही मन-भावने हैं॥ है। वे सा नाली की नाई पीर नदी के तीर पर की वारियों के समान फैले हुए हैं जैसे कि यदीवा के लगाये हुए अगर के वृक्ष थीर जल के निकट के देवदाक॥ । उस के डोलों से खल उमब्डा करेगा थीर उस का बीज बहुतेरे जलभरे सेता में पड़ेगा थीर उस का राजा भागाग से महान होगा बीर उस का राज्य बळता जाएगा॥ द । उस को मिस में से ईश्वर ही निकासे सिये ष्राता है यह ते। धनेले बैल का सा बल रखता है जाति जाति के लोग जी उस के देशि हैं उन की बद खा जारगा, थीर उन की दक्षियों का टुकड़े टुकड़े करेगा थै।र खपने तीरी से उन का बेधेगा। ९। यद दवका यह सिंह वा सिंहिनी की नाई लेट गया है चस को कीन होडे - ~ ना कोई सुभे आशीर्वाद दे सा आशीस पार ग्रीर जो कोई सुभे खाप दे से बापित ही ५०। तव बालाक् का कीप विलाम् पर भरक उठा श्रीर उस ने दाय पर दाय पटककर विलाम् से कहा मै ने तुभी पापने शत्रुखा को को। सने की ख़लवाया पर तू ने तीन बार उन्हें आशीर्धाद ही आशीर्धाद दिया

है।। १९। से। खब खपने स्थान पर भाग जा मै ने

कहा ता था तेरी बडी प्रतिष्ठा कदंगा पर खब

यहीवा ने तुभे प्रतिष्ठा पाने से रोक रक्खा है॥

लिया ॥

पर । विलास ने बालाक से कहा को दूत तू ने मेरे पास भेजे थे क्या में ने उन से भी न कहा था कि, पह । चाहे बालाक अपने घर को सोने 'चादो से भरके मुक्ते दे ती भी में यहावा की खाजा तो इकर अपने मन से न तो भला कर सकता हू न घुरा जो यहावा कहे वही में कहूगा ॥ पह । सा अब सन में खपने लेगों के पास जाता तो हू पर पहिले में तुके चिता देता हू कि अन्त के दिनों में वे लेगा तेरी प्रजा से क्या क्या करेगे ॥ पह । फिर वह अपनी गूठ वात उठाकर कहने लगा कि

द्यार् की पुत्र विलास की यह वाजी है जिस पुरुष की खोर्क मून्दों घीं उसी की यह वाजी हैं।

१६। ईश्वर के घंचनों का सुननेहारा

थीर परमप्रधान के जान का जाननेहारा

जी गिरके खुली हुई आंखों में

चर्वश्रीक्तमान का दर्शन पाता है

एकी की यह वाशी है कि

१०। मैं उस की देखूंगा ता सही पर सभी नहीं

ते उस की निहास्ता तो सही पर समीप

विक नहीं
याकूछ में से एक तारा स्वय द्वारा
हीर इसाएल में से एक दग्रह स्टेगा
होर इसाएल में से एक दग्रह स्टेगा
होर स्थ दंगैतीं की गिरा देगा।
१८। तब एदीस श्रीर सेईर् भी की स्व के मनु हैं
से स्य की दश्य में पहुंगे
होर तब ली इसाएल बीरता दिखाता साएगा।
१९। श्रीर याकूछ में से एक प्रमुता करेगा
हीर नगर में से बचे हुआं की भी नाम करेगा॥
२०। फिर स्म ने समालेक् पर दृष्टि करके अपनी

गूर्क वात उठाकर कहा
श्रमालेक् श्रन्यजातियों में श्रेष्ठ ते। श्रा
पर उस का श्रम्त विनाश ही होगा॥
२१। फिरें उस ने केनिया पर दृष्टि करके श्रपनी
गूठ वात उठाकर कहा
तेरा निवासस्थान श्रीत दृढ ते। है

श्रीर तेरा बरेरा कांग्र में तो है।

२२। तेमो केन उजड जाएगा

थ्रीर अन्त में अञ्जूर तुभे बंधुआई में ले जाएगा।

२३। फिर उस ने अपनी ग्रुट बात उठाकर कहा
हाय जब ईश्वर यह करेगा तब कीन जीता बचेगा।

२८। बरन कित्तियों के पास से जहाजवाले आकर
अञ्जूर की श्रीर खरेर की भी दुख हैंगे

श्रीर अन्त में उस का भी विनाश ही जाएगा।

२५। तब बिलास चल दिया श्रीर अपने स्थान पर
लैंटि गया थीर बालाक् ने भी अपना मार्ग

(इसाएसिया का वेत्रयागनन ग्रीर एस का दरह)

स्प्रेम् इस्तारली शिक्तीम् मे रहते शे धीर लेगा मोखाबी लडकियों के स्या कुक्रम्म करने लगे ॥ २ । स्थार जब स्व हिल्ल्यों ने उन लेगों की स्थान देवतायों के यहां में नेवता दिया तब वे लेगा खाकर उन के देवतायों की द्याहवत करने लगे ॥ ३ । से स्वारल् पेर्क खाल् देवता के संग्रा मिल गया तब यहावा का की प इसारल् पर महका ॥ ४ । स्वीर यहावा ने मूसा से कहा प्रजा के सब प्रधानों की पकड़कर यहावा के लिये धूप में लटका दे जिस से मेरा महका हुआ की पर इसारली न्यायियों से कहा तुम्हारे जी जी प्रधीन लेगा पेर् के बाल् के स्या मिल गये हैं उन्हें घात करें। ॥

ई। श्रीर देखा एक इक्षाएली पुन्प मूसा श्रीर मिलापवाले तबू की द्वार के आगे रेति हुए इखाएलियों की सारी मगडली के देखते एक मिद्यानी स्त्री की श्रापने माइयों के पांच ले श्राया है। १०। इसे देखकर एलाखार का पुत्र पोनहांच ले। हाइन यालक का पाता था उस ने मगडली में से उठ हाथ में बरही लिई, द। श्रीर उस इक्षाएली पुन्प के हरे में लाने पर वह भी गया थार उस पुन्प श्रीर उस स्त्री दोनों के पेट में वहाँ बेध दिई इस पर इक्षा रंशियों में ले। मरी फैल गई थी सा थम गई॥ ९। श्रीर मरी से लीबीय इक्षार मनुष्य मर गये थे॥

९० । तत्र यहाया ने मूसा से कहा, ११ । हासन याजक की पाता रसाबार का पुत्र पीनदास जिसे प्रवार्शित्यों के बीच मेरी सी सलन चठी उस ने मेरी खलजलाइट का उन पर से यहां तक दूर किया है कि में ने जलकर उन का ग्रन्त नहीं कर होला॥ १२। इस लिये कद कि मे उस से शांति की याचा बांधता हु, १३। खैर बह वस के लिये थीर उस की पीके उस की यंश के लिये सदा के थाजकपद की वाचा हाती व्योकि उसे अपने परमेश्टर के लिये जलन उठी थार उस ने इसाएलियों के लिये प्रायश्चित्त किया॥ १४। हो। इसाग्ली पुरुष मिद्यानी स्त्री के नग मारा गया उस का नाम जिसी घा घए सालू का पुत्र थ्रीर शिमोनियों में से अपने पितरी के घराने का प्रधान था॥ १५। ग्रीर जी मिद्यानी स्त्री मारी गर्ड उस का नाम केंाल्यी था यह सूर् की बेटी भी का मिद्यानी पितरी के एक घराने के लेगों का प्रधान या।

१६ । फिर यहाया ने मूसा से कहा, १० ।
मिट्यानियों की सताना थीर उन्हें मारना॥१८ ।
कोंकि पार्के विषय थीर की क्यों के विषय वे
तुम की कल करके सताते हैं। की क्यों तो एक मिट्यानी प्रधान की घेटी थीर निकालिंग की जाति-यदिन घी थीर मरी के दिन में पार्के मामले में
मारी गई॥ •

> (इस्राम्सिया की गिनती दूतरी बार सिये जाने का येथेन)

दे पिर यहाया ने मूसा थीर एला-जार् नाम एायन पाजक के पुत्र से कहा, ३। इसाएलियों की सारी मण्डलों में जितने थीस घरस के वा उस से खाधिक खबस्या के दीने से बसार्गलियों के थीस युष्ठ करने के येश्य है उन के पितरीं के घरानों के खनुसार उन सभी की जिनती करें। ॥ ३। से मूसा खीर एलाजार् पाजक ने यरीहा के पास यहन नदी के तीर पर

मेा आ व् के खराबा में उन से समभाकें कहा, है। वीस बरस के खार उस से खिलक खबस्या के लोगों की विकती का। जैसे कि यदी वा ने मूसा छीर स्वार्लियों की मिस देश से निकल खाने के समय खाला हिई घी॥

प्र। चयेन् जो इसारल् का जेठा था **उस** के ये पुत्र घे प्रार्थात् इने।क् जिस से इने।कियों का कुल पल्ला किस से पल्ला को का कुल, ६। देखेन जिस से देशोनिया का कुल खार कर्मी जिस से कर्मीयो का कुल चला। । इस्रेन्याले कुल ये ही थे और इन में से जी गिने गये से। तैंतालीस दलार सात मा तीस पुरुष ठटरे॥ द। ग्रीर पह्नू का पुत्र रलीवाव् घा ॥ १। खीर रलीबाव् के पुत्र नमूरल् दातान् थार अधीराम् घे घे वे दी दातान् थार ष्ययोराम् हैं ज़ा संभासद घे श्रीर जिस समय कारह की मगडली पद्दाद्या से कराडी उस समय उस मंहली में मिलकर वे भी मूखा और घाषन से कार है। १०। थीर जब उन बढ़ाई सा मनुष्या के बारा में भरम है। जाने से वह सहली मिट गई रसी समय पृष्टियी ने मुद्द खोलकर कीरस् समेत इन की भी निगल लिया से वे एक दृष्टान्त ठईर गये॥ १९। घर कीरदृके पुत्र तो न मरे घे॥

१२। शिमान् के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से। ये श्रे श्रार्थात् नमूरुल् जिस से नमूरुलियों का जुल यामीन् जिस से यामीनियों का खुल याकीन् जिस से याकीनियों का खुल, १३। जेरद् जिस से लेरिहियों का खुल श्रीर शासल् जिस से शासियों का खुल पता॥ १४। शिमोन्वाले खुल ये ही थे इन में से याईस एकार दे। सी निने गर्थे॥

१५। गाद् के पुत्र जिन से उन के कुल निकले में। ये ये यायात् सपान् जिस से सपानियों का कुल धारगी जिस से धारगीयों का कुल यूनी जिस से यूनीयों का कुल, १६। योजनी जिस से खोजनीयों का कुल गरो जिस से सरीयों का कुल, १०। याराद् जिस से यारादियों का कुल खीर यारेली जिस से यारेलीयों का कुल क्ला। १८। गाद् के बंग के

<sup>(</sup>१) मूल में में चरी ग्रापनी शासियाली थाचा देता हू।

कुल ये ही चे इन में से साके वालीस शतार पुषप गिने गये॥

१९ । यहूवा को एर् छीर खोनान् नाम पुत्र तो हुए पर वे कनान् देश से मर गये ॥ २० । से यहूवा को जिन पुत्रों से उन को कुल निकले वे ये घे व्यर्थात् श्रेला जिस से घोलियों का कुल परेस् लिस से पेरेसियों का कुल खीर खेरह् जिस से जेरिहयों का कुल बता ॥ २१ । खीर पेरेस् को पुत्र ये घे क्षर्थात् हेसेन् जिस से हेसोनिया का कुल खीर हामूल् जिस से हामूलियों का कुल बता ॥ २३ । यहूदियों को कुल यहां घे इन में से साढे हिस्तर हजार पुष्प गिने गये ॥

२३। इस्लाकार की पुत्र जिन से उन की कुल निकले से ये ये अर्थात् तीला जिस से तीलियों का कुल पृथ्वा जिस से पुष्टियों का कुल, २४। याशूय जिस से याशूयियों का कुल श्रीर शिसीन् जिस से शिसीनियों का कुल बला ॥ २५ । इस्लाकारियों के कुल ये ही ये इन में से दौंसठ इजार तीन सा पुष्प गिने गये॥

रहे। ज्यूलून की पुत्र जिन से उन की कुल निकले से। ये श्रे श्रेशत् सेरेद् जिस से सेरेदिया का कुल एलान् जिस से एलानियों का कुल श्रीर यद्लेल् जिस से यहलेलियों का कुल बता ॥ २०। ज्यूलूनियों की कुल ये ही श्रे इन में से साळे साठ दकार पुंचय मिने गये॥

रद । यूश्फ के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से। मनश्ये थीर एप्रेम् थे॥ २९। मनश्ये के पुत्र ये थे अर्थात् माकीर् जिस से माकीरिया का कुल बता थीर माकीर् से गिलाद् भी जन्मा थीर गिलाद् से गिलादियों का कुल बता॥ ३०। गिलाद् के ते। पुत्र ये थे अर्थात् ईरखेर् जिस से ईरजेरियों का कुल देलेक् जिस से देलेकियों का कुल, ३९। असीरल् जिस से असीरिलयों का कुल श्रेम जिस से श्रेकीमिया का कुल, ३२। श्रमीक्षा जिस से श्रमीदिया का कुल थीर हैपेर् जिस से श्रेमीरिया का कुल बता॥ ३३। थीर हैपेर् के पुत्र सलोफाद् के बेटे नृहीं केवल बेटियां हुई इन बेटियों के नाम महला नीआ। होग्ला

मिन्ना थार तिसी हैं ॥ इष्ट। मनश्येयाले कुल ये ही थे शार इन में से जी जिने गये से बावन हजार सात सा पुन्य ठटरें॥

३५। एप्रेम् के पुत्र जिम से उन के कुल मिकले से ये ये अर्थात् यूतेलह जिस से यूतेलिह यो का कुल खेर तहन जिस से तहानिया का कुल खेर तहन जिस से तहानिया का कुल बता ॥ ३६। खेर यूतेलह के यह पुत्र हुआ अर्थात् स्रान् जिस से स्रानिया का कुल बता ॥ ३०। एप्रेमियों के कुल ये ही ये इन मे से साढे खतीस हजार पुष्प गिने गये। अपने कुलों के अनुसार युक्प के दंश के लेगा ये ही थे ॥

इट । विन्यामीन् के पुत्र जिन से उन के कुल निक्क से ये थे अर्थात् यं ला जिस से ये लिया का कुल अश्वेल् जिस से आश्वेलिया का कुल अश्वेल् जिस से आश्वेलिया का कुल अश्वेराम् जिस से अश्वेराम्मियों का कुल और द्व्याम् जिस से द्व्या-मियों का कुल और द्व्याम् जिस से द्व्या-मियों का कुल पता ॥ ४० । और वेला के पुत्र अर्द् और नामान् ये से चर्द ने तो अर्दियों का कुल और नामान् से नामानियों का कुल पता ॥ ४५ । अपने कुलों के अनुसार विन्यामीनी ये ही ये और इन में से जी, शिने गये से। येंतालीस द्वनार क्र सा पुरुष ठदरे ॥

४२। दान् के पुत्र विस से उन का कुल निमला ये ये पार्थात् शूहाम् विस से शूहासिया का कुल चला दान्वाला कुल यही था॥ ४३। शूहामिया में से की गिने गये उन के कुल मे चैंस्ट इकार चार सै। एक्य ठहरे॥

88 । श्राभेर के पुत्र जिन से उन के कुल निकले से ये थे अर्थात् विमा जिस से विमिन्नों का कुल विभी जिस से विभीवा का कुल दौर घरीथा जिस से घरीख्यों की कुल चला ॥ १९६ । फिर घरीया के ये पुत्र हुए अर्थात् देवेर् जिस से देवेरियों का कुल थीर मल्कीग्ल् जिस से मल्कीरिलया का कुल चला ॥ १६६ । धीर आभेर् की चेटी का नाम सेरह् है ॥ १९० । आग्रीरेया के कुल ये ही चे इन में से तिपन हजार चार सी पुरुष गिने गये ॥

8 द । नप्ताली को पुत्र जिन से इन की इनुस निकले

कुल गूनी जिस से गूर्नीयों का कुल, अर । येथेर जिस से येसेरिया का धुल थीर जिल्लेम् जिस से जिल्लीमयो का कुल पता ॥ ५०। अपने कुला के पनुसार नप्ताली के फ़ुल ये ही घे थीर इन में से लो गिने गये से पैतालीस इसार चार से। पुरुष ॥

**५९। सय इसार्**लियों में से जी गिने गये थे से। ये घी घे वर्षात् रू॰ लाख एक एवार सात सा तीस पुरुष ठद्दरे ॥

प्रशासित यद्दीया ने मूसा से करा, ५३। इन्दी के बीच दन की गिनतां के अनुसार देश बटकर दन का भाग दे। जार ॥ ५८ । व्यर्थात् व्यधिकवाले। का प्रधिक माग्र पीर कमवाला का कम भाग देना रक रक्त गीय की उस का भाग उस के गिने हुए लागी के चनुसार दिया जार ॥ ५५ । ताभी देश विट्ठी डालप्रर घांटा जार इक्षाम्लियों के पितरा के रक रक गोत्र का नाम वैसे वैसे निकले वैसे बैने वे व्यपना यापना भाग पाएं॥ ५६। चारे वहता का मारा है। चाबे घोड़ों का ही जो जो भारा बंट जाएं से। चिट्ठी डालकर बांटे जाएं॥

५०। फिर लेटोयें में से जा अपने कुलों के अनुसार गिने गये मा ये दें अर्थात् गोर्श्वीनियों से निकला हुआ गोर्थे।नियों का कुल कदात् से निकला दुषा कदातिया का सुल धार मरारी से निकला हुआ। मरारीयों का कुल ॥ ५= । सेवोयों के कुल ये है अर्थात् लिब्रोयों का ष्टेंग्रोनियों का मध्सीया का मूजीयों का ख्रीर कीरदिया का कुल बीर कहात् से श्रमाम् जनमा॥ ५९ । श्रीर श्रमाम् को स्त्री का नाम येक्सेयेट् है यह लेयी के वंश की श्री का सेधी के यंश में मिस देश में जन्मी भी श्रीर यह अमाम् के जन्माये दायन ग्रीर मूसा श्रीर उन की बहिन मरि-यम को भी जनी॥ ६०। सीर दासन की नादाव मधीष्ट्र रलाजार् श्रीर ईतामार् जन्मे ॥ 🖣 । मादाध् कीर यद्योष्ट्र तो उस समय मर गये घे जय वे यदावा के 'साम्दने उपरी पाता ले त्राये थे ॥ ईरे। सब सेबीयों में से जा जिने जाये व्यर्थात् जिसने पुरुष एक महीने के या उस से पाधिक व्यवस्था के चे का तेर्द्रस इजार में के दूसाएं लियां के बीख दस लिये। मरे ता उस का भाग उस की खेटी के दार्थ सामना॥

सा ये घे प्रार्थात् यष्ट्रेल् खिस से यष्ट्रवेलियों का। न जिने जाये कि उन की उन के बीच देश का की ई भाग न दिया गया॥

> ६३। मुसा थार एलाजार् याजक जिन्दां ने माश्राव के श्ररावा में यरी हा के पास की यर्दन नदी को तीर पर इसार्शलया की जिन लिया उन की जिने पुर लेगा इतने ही ठदरे॥ ६८। पर जिन इसारिलयों की मुसा ग्रीर धारून याजक ने सीने के जंगल में गिना घा उन में से रक भी पुरुष इस समय की गिने हुयों में न रहा ॥ ६५ । क्योंकि यहावा ने उन के विषय कहा था कि वे निश्चय जंगल में मर डाएँगे। से पपुत्ते के पुत्र कालंबु और तृत् के पुत्र यदेश्य की क्रोड उन में छे एक पुष्प भी वचा न रहा॥

> > (चतापाद की चेटिया की यिनती)

२७ तब यूनुफ की पुत्र मनश्ये की बंग के कुलों में से सलाफाद जी द्देषेर् का पुत्र शिलाद् का पाता श्रीर मनक्ष्ये के पुत्र माकीर का परपोता या उस की घेटिया जिन के नाम मह्ला ने। आ दोग्ला मिस्का और तिसी दें से। पास यार्च ॥ २। कीर वे मूसा फ्रीर एलाजार् याजक श्रीर प्रधाना श्रीर सारो सण्डली के साम्हने मिलापद्याले तंयू के द्वार पर खड़ी द्वाकर कदने लगी, इ.। इसारा पिता जंगल में सर गया परें बद उस मगडली में का न या जी कीरह की मग्रहली के कंग देशकर यदेशवा के विकृत सकट्टी हुई थी बह जपने ही पाप के कारण मरा थीर उस के कीर्भ पुत्र न हुआ।। 8। से। इमारे पिता का नाम उस के कुल में से पुत्र न दोने के कारण क्यों मिट जाए एमारे चचाकों के बीच हमें भी कुछ भूमि निज भाग करके दे॥ ५। उन की यह विनती भूका ने यदीया की 'सुनाई ॥ ई। यदीया ने सूर्वा से कहा, १। सलाफाद को टोटिया ठीक कहती हैं से। सुरम के चचायों के बीच उन की भी अवश्य ही कुछ भूमि निस भाग करके दे अर्थात् उन की पिता का भाग उन के हाथ सै। प दे। दि स्थीर इसारसियों से यह कर कि यदि कोई मनुष्य निवुत्र

१। श्रीर यदि , उस के कोई बेटी भी न ही ती उस का भाग उस के भाइयों की देना॥ १०। खीर यदि उस की भाई भी न है। तो उस का भाग उस के चचाओं को देना॥ १९। और यदि उस के चचा भी न हीं तो उस के कुल में से उस का जा कुटुम्बी सब से समीप हो उस की उस का भाग देना कि यह उस का अधिकारी हो। इसारिलयों के लिये यद न्याय की विधि ठहरे जैसे कि यहावा ने मूसा को आज्ञा दिई॥ -

(योग्यू के नुसा के स्थान पर ठहराये जाने का वर्षन)

१२। फिर यहावा ने मूसा से कहा इस खवारीम् नाम पर्वत पर चठके उस देश की देख ले जिसे मे ने इसार्यालयो की दिया है। १३। थीर जब तु उस को देख लेगा तब अपने भाई हाइन की नाई तु भी अपने लेगों में जा मिलेगा, पशा वयों कि सीन् नाम जगल में तुम देंगिंग ने मण्डली के भगड़ने के समय मेरी आज्ञा की तीसकर मुक्त से बलवा किया थ्रीर मुक्ते चेति के पास चन की दृष्टि मे पवित्र नही ठदराया । (यह मरीवा नाम सेता है ना सीन् नाम जगल में के कादेश में हैं)॥ १५ । मूसा ने यद्दावा से कहा, १६। यहीया जी सारे प्राचिया की जात्माछी का परमेश्वर है से इस मरहली के लेगो। के कपर किसी पुरुष की ठद्दरा दे, १७। जी उन की साम्दर्न स्राया जाया करे श्रीर उन का र्रनकालने पैठानेदारा द्या जिस से यदीं वा की मगड़ ली विना चरवाई की भेड बकारियों को समान न हो ॥ १८ । यहावा ने मूसा से कहा तूनून की युत्र यहें। शूकी, लेकर उस पर हाथ टेक वह ती ऐसा पुरुष है जिस में नेरा भ्रात्मा वसा है ॥ १९ । भ्रीर उस की रलाजार् याजक को थ्रीर सारी मण्डली को साम्दर्न , खडा करके उन के साम्हने उसे खाचा वे ॥ २०। श्रीर श्रपनी महिमा मे से कुछ उसे दे इस जिये कि इस ए सियों की सारी मयदली उस की भाना करे॥ २१। ग्रीर वह एलाबार् याजक की सास्थने खड़ा हुया करे थै।र रलाजार चस के लिये यहोता से करीम् नाम न्याय के द्वारा पूछा करे खीर यह इसार्गलियों की सारी मगडली समेत एस को कारे से जाया करे , श्रीर. उसी को कादे ,से लीट | १२ । श्रीर खकड़े पोक्के सेल से सना हुआ। स्पा का

श्राया भी, करे॥ २२। यदीवा -की इस श्राद्या के खनुसार मुसा ने यहाश्रू की ले एलाजार् याजक श्रीर सारी मगडली, के साम्दने खडा करके, ३३। उस पर द्वाय टेके थ्रीर उस की याजा दिई जैसे कि यदीवा ने मुसा को द्वारा कदा था॥

(नियत नियत समया के विशेष विशेष बिसदान)

२८ फिर्र यहोवा ने मूसा से कहा, ३। इसारांलिया की यह आजा सुना कि मेरा चढावा प्रशात मुभी शुखदायक सुगंध देनेहारा मेरा इव्यबदी भीजन तुम कारा मेरे जिये उस के नियत समया पर चठाने की स्मरण रखना॥ ३। श्रीर तू उन से ऋइ कि जो जे। तुम्दी यदीया की लिये चढाना द्यामा सा ये दै वर्षात् ।नत्य दामवाल के लिये दिन दिन एक एक वरस के देा निर्देश भेडी के बच्चे॥ ४। रका बच्चे के। भे।र की थै।र दूसरे की ग्रीधू कि के समय चक्राना ॥ ५। श्रीर भेड़े के बच्चे पीहें एक चै। याई धीन कूटके निकाले दुर तेल से सने हुए, एपा के दसवे, अंग्रेग मैदे का अनुर्वाल चढाना। ६। यह नित्य द्वामञ्चलि दे जा सीने पर्यंत पर यहावा का सुखदायक सुगाधवाला द्य दीने के लिये ठरराया ग्रामा । । श्रीर एस का श्रर्घ एक एक भेड के बच्चे के संग्र एक चैं। चार्च छीन हो सदिरा-का यह अर्घ यद्यावा के लिये पवित्रस्थान में देना ॥ ८। श्रीर दूसरे यच्चे का ग्रीधूलि के समय चढ़ाना क्षम्यांत थीर अर्घ समेत भार के हामवांत की नाई

करके चढाना॥ ए। फिर विशामदिन की अरस अरस दिन के दी निर्दोप भेड के बच्चे थार अनुवाल के लिये तेल से सना हुआ एपा का दे। दसवा ग्रज्ञ मैदा अर्घ समेत चठाना॥ प्रश्रीनित्य, होमञ्जलि थीर उस के प्रार्थ से प्राधिक एक एक विधामदिन का यही द्वामदाल उद्दरा है। . ५९ । फिर अपने एक एक महीने के श्रादि मे यहाळा के लिये द्वीमवालि चढ़ाना श्राचीत् दी वरूड़े एक मेढ़ा श्रीर वरस वरस दिन के सात निर्देश भेड़ के बच्चे॥

चसे यहाया, को वुखदायक सुग्रध देनेहारा इव्य

q&A

तेल से सना रपा का दो दसवां ग्रंश मैदा, १३ । श्रीर भेड के बच्चे पीड़े तेल से सना हुआ रपा का दसवां ग्रंग मैदा उन सभी की श्रव्यक्ति करके चकाना बद्द सुखदायक सुगध देनेहारा द्वामर्वाल श्रीर यद्वीया के लिये च्रव्य ठहरेगा ॥ १४। श्रीर उन के माच ये श्रर्घ हो यार्थात् वकड़े पीक्ने श्राध हीन् मेढ़े के साथ तिहाई होन् और भेड़ के वर्त्ने पीके चौथाई धीन् दाखमधु दिया जाए वरस के सब महीनों मे से एक एक मधीने का यही द्वामयाल ठहरे॥ १५। धीर एक वकरा पापवलि करके पहावा के लिये पहाया जार यह नित्य है।मञ्जलि थीर उस के अर्घ से पाधिक चढाया जाए।।

95 । फिर पहिले महीने के चौदहवे हिन की यद्देश्या का फस्ट् हुआ करे॥ १७। और उसी महीने के पन्द्रहर्ध दिन की पर्व लगा करे सात दिन ली यसमोरी राटो खाई जार ॥ १८। पहिले दिन पवित्र सभा है। श्रीर उस दिन परिश्रम का कोई काम न किया जार ॥ १९ । उस में तुम यहावा के लिये एक इव्य प्रार्थात् द्वामवाल चढ़ाना से दो वक्ट एक मेठ़ा बीर घरस बरस दिन के सात भेड के बच्चे दों ये सब निर्देश देश ॥ २०। ग्रीर उन का अनुवाल तेल से सने दुर मैदे का दा बक्कडे पीके रपा का तीन दसवा ग्रंश श्रीर मेठ्रे के साथ एपा का दी दसवां या मैदा हा॥ २१। श्रीर सातें भेड़ के यहीं में से एक एक बहें प्रीहे एपा का दसवा ग्रंम चकुनि ॥ २२ । श्रीर एक वकरा भी पापवित करके रहाना जिस से तुम्हारे लिये प्रायश्चित है। ॥ मह। भार का दामवाल जा नित्य द्वामवाल ठदरा रै उस से क्षाधिक दम की चठाना॥ २४। इस रीति से तुम उन सातीं दिना में भी घट्यवाला भीजन चठाना जी यहीचा की सुखदायक सुगंध देनेहारा हा यह मिल्य देामयांल ग्रीर उस के ग्रार्थ से पाधिक चढ़ाया जार ॥ २५ । स्रीर सातवें दिन भी तुम्हारी पवित्र सभा दे। श्रीर उस दिन परिश्रम का कोई काम न करना ॥

म्हा फिर पहिली उपज के दिन से जब सुम

सीन दसवां ग्रंश मैदा थै।र उस रक मेढ़े के साथ । ग्रंपने शठवारे नाम पर्छ में यहावा के लियें नया अनुवाल चठाक्रीमे तब भी तुम्हारी 'पवित्र सभा हा श्रीर परिश्रम का कोई काम न'करना ॥ २०। श्रीर रक द्वीमवलि चढ़ाना जिस से यहीवा के लिये मुखदायक सुगंध है। सर्घात् दी वरुडे एक मेठा बीर वरस वरस दिन के सात भेड के बच्चे ॥ २८। श्रीर उन का श्रमुखलि तेल से सने हुए मैदे का द्वा अर्थात् वकड़े पीके रणा का तीन दसवा अंग्र थीर मेढ़े के संग रपा का दी दस्यां थंश, २९ भीर सातों भेड के बच्चों में से एक एक बच्चे पोड़े एपा का दसवा ग्राम मैदा चढाना ॥ ३०। ग्रीर एक वकरा भी वदाना जिस से तुम्दारे लिये प्रायश्चित हो ॥ ३९। ये सब निर्देश हैं। धीर नित्य ही मललि सीर उस की अनुवाल कीर अर्घ से अधिक इस की भी चढाना॥

र्ट. फिर सातवे महीने के पहिले दिन की तुम्हारी पवित्र सभा है। परियम

का कोई काम न करना बह तुम्दारे लिये जयजयकार कानरीयाा फूँकने का दिन उद्धरा दे॥ २ । तुम दे। मयोल चढाना जिस से यहात्रा के लिये सुखदायक युगध था वर्षात् रक बहदा रक मेठा श्रीर वरस द्यास दिन को सात निर्दीप भेड के बच्चे॥ ३। धीर उन का अनुवालि तेल से सने हुए मैदे का दे। अर्थात् वक्ट के साथ एपा का तीन दसवां श्रंश श्रीर मेंडे को साथ एपा का दो दसवा खश, 8। थ्रीर साता भेड के बच्चा में से एक एक बच्चे पी हे एपा का दसवां ग्रंग मैदा गढाना। ५। श्रीर एक वकरा भी याय-द्यांल करके भटाना जिस से तुम्हारे सिये प्रायश्चित द्वी ॥ ६। इन सभी से खाधिक नवे खांद का दीम-द्यांत थीर उस का शत्रुवांत ग्रीर नित्य देशमवांत ब्रीर इस का अनुवाल बीर इन सभी के अर्घ भी अपने अपने नियम के थानुसार सुखदायक सुगार्ध देनेदारा यदीवा का एवा करके चढाना ॥

। फिर उसी सातवे महीने की दसवें दिम की तुम्हारी पांचित्र रूभा द्वा तुम खपने, अपने जीव की दु.ख देना स्नार किसी प्रकार का कामकाल न करना। द्र। भीर यहावा के लिये मुखदायक सुगध देने की हामप्रील अर्थात् एक वरुष्टा एक मेठा थीर घरस वरस दिन के सात मेड के बच्चे चठाना ये सव निर्देश हो। ९। थीर उन का अनुवाल तेल से सने हुए मैदे का हा अर्थात् वरुष्ठे के साथ एपा का तीन दसवां श्रंश मेठे के साथ एपा का दो दसवां श्रंश, ९०। थीर सातों भेड़ के बच्चों में से एक एक बच्चे पीके एपा का दसवा श्रंश मैदा पदाना॥ ९९। श्रीर पापबलि के लिये एक बकरा भी पदाना ये सव प्रायम्बल के पापबलि थीर नित्य होमबलि थीर उस के अनुवाल से थीर उन सभी के अर्घी से धांधक पदाये जाए॥

१२। फिर सातवे महीने के पन्द्रहवे दिन की तुम्हारो पांवत्र सभा है। खीर उस में परिश्रम का कोई काम न करना खीर सात दिन लें। यहीवा के लिये पर्व मानना ॥ १३। तुम दीमविल यहीवा को सुखदायक सुगन्ध देनेहारा हव्य करके चंठाना खर्षात् तेरह बक्ड़े दो मेठे खीर वरस वरस दिन के चीदह भेड़ के बच्चे ये सब निर्देश हों॥ १८। खीर उन का अनुबलि तेल से सने हुए मेदे का है। अर्थात् तेरहीं बक्डों में से एक एक बक्ड़े पोक्टे एपा का तीन दसवां खंद्य दोनों मेठें। में से एक एक मेठे पीक्टे एपा का तीन दसवां खंद्य दोनों मेठें। में से एक एक विद्यें। भेड़ के बच्चों में से बच्चे पोक्टे एपा का दशवां खद्य मेदा, १६। खीर पापबलि के लिये एक बकरा च्याना ये नित्य होमबलि खीर उस के अनुबलि खीर खर्च से पांचिक चठाये आएं।

49। दूसरे दिन बारह ब्रक्ड दें। मेठे थार घरस घरस दिन को चीदह निर्देश भेड को बच्चे बदाना॥ बदा। थार बक्डों मेठ्रें। थार भेड़ को बच्चा को साथ उन को अनुव्यक्ति थार अर्घ उन की ग्रिनती, को अनु-सार खार नियम को अनुसार बहाना॥ १९। थार पापव्यक्ति को लिये एक बकरों भी बढाना ये नित्य दें। मंबलि थार उस के अनुव्यक्ति थार अर्घ से अधिक बहाये बार ॥

२०। ते सरे दिन ग्यारह वक्ट दें। मेठे श्रीर धरस घरस दिन के चीदह निर्देश भेड के खत्ने पदाना ॥ २१। श्रीर बक्ट हो, मेठी श्रीर भेड़ के खत्नी के

होमब्रिल अर्थात् एक बक्क्टा एक मेठा बीर घरस साथ उन के अनुव्यति श्रीर अर्घ उन की जिनती के बरस दिन के सात भेड के बच्चे चठाना ये सब अनुसार बीर नियम के अनुसार बढाना ॥ २२। बीर निर्देश हो ॥ ९। बीर उन का अनुब्रोल तेल से सने पापब्रोल के लिये एक वकरा भी चढाना ये नित्य हुए मैंदे का हो अर्थात् बक्कडे के साथ एपा का दे। सब्लेख बीर उस के अनुव्यत् कीर अर्थ से अधिक तीन उसवी श्री से के के साथ एपा का दे। उसवी बाएं॥

३३ । चैश्रि दिन दस बहुड़े दी मेहे श्रीर वरस वरस दिन के चीदह निर्देश भेड़ के बच्चे पहाना ॥ २८ । बहुडो मेही खीर भेड़ के बच्चे के साथ उन के खनूबलि श्रीर खर्घ उन की जिनती के खनुसार श्रीर नियम के खनुसार पहाना ॥ २५ । श्रीर पाधबलि के लिये एक बकरा भी पहाना ये नित्य दीमबलि खीर उस के खनुबलि श्रीर खर्घ से खाँछक पहारे नार ॥

२६ । पांचर्य दिन ने। यक दे दो में हे श्रीर खरस बरस दिन के चीद ह निर्देश भेड़ के बच्चे पहाना ॥ २० । श्रीर बकड़े। मेठी श्रीर भेड़ के बच्चे के साथ उन के अनुबात श्रीर शर्य उन को जिनती के अनुसार श्रीर नियम के अनुसार पहाना ॥ २८ । श्रीर पायब्रात के लिये एक बकरा भी पहाना ये नित्य दे। स्वार स्वार श्रीर उन के अनुवात श्रीर खर्घ से श्रीधक पहाने नाए ॥

२९ । इन्डिये दिन ग्राट बहु हो मेहे ग्रीर खरस खरस दिन के चै।दह निर्देश भेड के बच्चे पहाना ॥ ३० । श्रीर बहु हो मेहें। श्रीर भेड के बच्चे के साथ उन के अनुवाल श्रीर ग्राच ३न की जिनती के ग्रानुसार ग्रीर नियम के अनुसार पहाना ॥ ३९ । श्रीर पापवलि के लिये एक बकरा भी पहाना ये नित्य हो मर्बाल श्रीर उस के श्रानुवाल ग्रीर ग्राच से ग्राधिक पहाने जाए ॥

इर । सातर्थ दिन सात बक्र हे दें। मेठे थ्रीर बरस बरस दिन के चीदद निर्देश भेड के बच्चे पहाना ॥ इक्ष । थ्रीर बक्र दों मेठ़ों थार भेड़ के बच्चों के साथ उन के अनुबाल थ्रीर प्रघं उन की गिनती के अनु-सार थ्रीर नियम के अनुसार पदाना ॥ इष्ठ । थ्रीर पापजाल के लिये एक बकरा भी पहाना ये नित्य' दें। मर्जाल थ्रीर उस के अनुबाल थ्रीर प्रघं से प्रधिक पदाने नाए॥

५५। पाठवे दिम तुम्हारी एक मधासभा

हो। उस में परिश्रम का कोर्स काम न करना ॥ इई । यह पाप कमा करेशा ॥ ई । फिर यदि यह पति के कीर उस में होमयित येराया की मुखदायक सुगन्ध लियो हो। द्वार महिता हथ्य करके चढ़ाना यह एक घढ़ है एक मेडे किये ऐसा कुछ कहे लिस से यह दंधन में पड़े ॥ कीर यरस यरस दिन के सात निर्देश भेड के बच्चों के साथ उन के यद्भावित जीर आर्थ उन को गिनतों के मज़ते स्थिर रहे जीर किये एक यकरा भी काणा ॥ इद । जीर प्राप्य कि किये एक यकरा भी काणा ॥ इद । जीर प्राप्य कि किये एक यकरा भी काणा ये नित्य यदि उस का प्रांत सुनकर उसे दिन उसे यरहे ॥ द । पर प्राप्य कि किये एक यकरा भी काणा ये नित्य वित्य का प्राप्त सुनकर उसे दिन उसे यरा हो मज़त उस में मानी और जी बात विना से चराने नार ॥

इरं। यापनी मन्नतों खीर स्वेच्छाद्यालियों से आधिक यापने यापने नियत समया में ये दी देशस्वाल यान्नद्याल यार्च खीर मेलद्याल यहाद्या के लिये चढाना ॥ ४०। यह सारी खाला का यहाद्या ने मूसा की दिई से। यस ने स्वारालियों की सुनाई ॥

(महत मानने की विधि)

३० किर मूचा ने दशाण्ली गोश्री के मुख्य मुख्य पुरुषों से कहा यदीया ने यद काचा दिई दे कि, रे । जय कोई पुरुष यद्याया की मन्नत माने या अपने आप की याचा से यांधने के लिये किरिया छ।ण ती यह यापना वचन न टाले जा फुछ उस के मुद्द से निक्सला दे। उस के प्रमुमार यह करे॥ ३। थीर जय की ई स्यो खपनी कुदार खदस्या में खपने पिता के घर रष्टते यहाया की सञ्चत माने वा श्रपने की वाचा से वांघे, ४। ता यदि उच का पिता उस की मन्नत या उम का यह यचन दुन तर लिम में उस ने वापने ष्ट्राप की बांधा है। उन से मुक्त न कह तब ती उस की सब सबूत स्थिर बनी रहें थीर कोई बंधन क्यों न है। जिस से इस ने खपने खाप की यांधा घा घर भी स्थिर रहे॥ ५ । घर यदि उस का पिता उस की मुनके उसी दिन टस की वरते ती उम की मन्नते या ग्रीर प्रकार के बंधन जिन मे उस ने श्रपने साप की यांधा दे। उन में से ग्क भी स्थिर न रहे थीर यहाया यह जानकर कि चस स्त्री को पिता ने उसे वरज दिया है उस का

ष्रधीन ही बीर समुत माने या यिना शेख विचार किये ऐसा कुछ करे लिए से यह वंधन में पड़े॥ श्रीर यदि चच का प्रति सुनकर चय दिन उस से कुछ न करे तब ते। उस की मन्नते स्थिर रहे स्रीर जिन वन्धनी से उस ने श्रपने श्राप की बांधा हो से स्थिर रहें। ८। पर यदि उस का पति सुनकर उसी दिन उसे घरज दे ता हो। मन्नत उस ने मानी ग्रीर हो। द्यात विना से।च विचार किये कदने से उस ने अपने श्राप की वाचा से यांधा हा सा ट्रंट जारती खीर यहाया उस म्लो का पाप समा करेगा॥ १। फिर विधवा वा त्यागी हुई स्त्री की मन्नत वा किसी प्रकार की याचा का यंधन को न या जिस से उस ने अपने आप को यांधा हा से। स्थिर ही रहे॥ १०। फिर यदि कोई स्त्री अपने प्रति के घर मे रहते मन्नत माने वा किरिया खाकर श्रापने श्राप के। बांधे, १९। थै। र उस का प्रति सुनकर कुछ न कदि थी। र न उसे यरत दे तय ता उस की सब मन्नते स्थिर बनी रहें थार पर एक यंधन कों न ही जिस से उस ने प्रपने क्षाप की बांधा हो से। स्थिर रहे॥ १२ । पर यदि उस का पति उस की मन्नत खादि सुनकर उसी दिन पूरी रीति से ते। इ दे ते। उस की ममूते आदि की कुछ उस के मुंद से अपने यन्धन के विषय निकला है। उस में से रक्षं यात भी स्थिर न रहे उस के पति ने सय तोड़ दिया है से यहावा उस स्त्री का यह पाप समा करेगा ॥ १३। कोई भी मन्त वा किरिया क्यो न हो जिस से उस स्त्री ने अपने जीव की दु स्र देने की खाचा घांधी दें। उस की उस का पति चारे तो द्रढ करे थै।र चारे तो तोड़े॥ १८। व्यर्थात् यदि उस का पति दिन दिन उस से क्रुक भी न फर तो यह उस की सब मन्तत प्यादि बंधनों को जिन से यह बंधी हा दृढ़ कर देता है उस ने उन की दृढ किया है क्यों कि सुनने के दिन उस ने बुक्त नहीं कहा ॥ १५। थीर यदि यह उन्दे मुनकर पीके तोड दे ता, अपनी स्ती के अधर्म का भार बदो चठाएगा ॥ १६। पति पद्मी के बीच खार

पिता श्रीर उस के घर में रहती हुई कुंबारी बेटी के बीच जिन विधियी की आशा यहीवा ने मुसा की दिई से ये ही हैं॥

(निद्यानिया से पलटा लेने का यर्थन)

३१ किन् यदीचा ने मूसा से कहा, २। मिद्यानिया से इस्रारित्यों का

पलटा ले पीछे तू अपने लोगो मे जा मिलेगा ॥ इ । से मूसा ने लेगों से कहा अपने से से पुरुषों की युट्ट के लिये इधियार वधायो कि वे मिद्यानियों पर चठके उनें से यहावां का पलटा ले ॥ । इसीरल् के सब गीती में से रक रक गीत्र के रक रक इंजार पुरुषे की युद्ध करने के लिये भेजी॥ ५। सी इसारल् के सब इजारी में से एक एक गीत्र के एक एक इजार पुरुष चुने गये अर्थात् युद्ध के लिये इधियारबंद बारह इसार पुरुष ॥ ६ । एक एक ग्रीत्र में से उन इसार इजार पुर्वपा को छै।र स्लाजार् याजक की पुत्र पिन-हास् की मूसा ने युद्ध करने के लिये भेजा श्रीर उस के इंग्य में पवित्रस्थान के पात्र छैं।र वे तुर्रोइयां घी जा संसंवाध वाधकर पूकी जाती थीं॥ छ। थ्रीर की थाजा यहावा ने मूचा की दिई घी उस को बानुसार उन्हों ने मिद्यानियो से युद्ध करकी सब पुरुपों को घात किया॥ द। थीर दूसरे जुकी छुयाँ को होड उन्हों ने स्वी रेकीस् सूर् हुर् बीर रेखा नाम मिद्यान् के पाँची राजाओं की घात किया थीर वेर्के पुत्र विलाम् की भी उन्हा ने तलवार स्त्रियों की बालवचीं समेत वंधुई कर लिया ग्रीर उन के गाय वैस मेड वकरी और उन की सारी संपत्ति की लूट लिया, १०। बीर उन की निवास की चय नगरी बीर संखं छास्रनियों की फूक दिया॥ में ग्राना॥ १९। तव वे क्या मनुष्य क्या पशु सव वन्धुकों श्रीर यारी लूट पाट की लेकर, १३। यरीही के पास की रिलियों की महली के पास आये॥

१३। तब मूसा श्रीर रलाजार् याचेक श्रीर मगडली के सब प्रधान कावनी के वाहर उन की श्रगुवानी करने को निकले ॥ १८ । श्रोर मूसा सहस्वपति शतपति आदि सेनापतिया से की युद्ध करके लैं। हे प्राप्ते प्रे क्रोधित होकर, १५। कहने लगा क्या तुम ने सब स्त्रियों की जीती के इ दिया ॥ १६। देखे। विलाम की सम्मति से पे।र् के विषय मे इक्षारिक्यों से यहावा का विकासघात इन्हों ने कराया ग्रीर यहावा की मण्डली में मरी फैली॥ १०। से व्यव वालयहों में से हर एक लडके की थीर जितनी स्त्रियां ने पुरुष का मुंद देखा दे। उन सभी का घात करे। ॥ १८। पर जितनी लड़िक्यों ने पुरुष का मुद्द न देखा हा उन सभी की तुम व्यपने सिये की ती रखें। १९ ) श्रीर तुम साम सात दिन लों कावनों के बाहर रहा थार सुम में से जितनों ने किसी प्रायो का घात किया और जितनों ने किसी मरे हुए की कुछा दी से सब खपने छपने वधुयों समेत तीसरे थार सातवे दिना मे अपने ग्रापने की पाप छुडाकर पावन करे॥ ३०। ग्रीर सव वस्त्रों थै।र चमडें की बनी हुई सब वस्तुग्रों थै।र बकरी के वालें की थै।र लकड़ी की वनी हुई सब वस्तु थें। की पावन कर ले। ॥ २०। तय एलाजार् याजक ने सेना की उन पुरुषों से जी युद्ध करने गये थे कटा व्ययस्था की जिस विधि की साज्ञा यदीवा ने सूसा को दिई है सा यह है फि, २२'। साना चांदी प्रीतल लेक्षा रांगा थीर सीसा, २३। की कुछ बाग में ठदर सके उस की खारा में डाला तब बद शुद्ध ठदरेगा चे घात किया ॥ १ । श्रीर इसारिलयों ने मिद्यानी तीभी वह अशुद्धता से छुडानेवाले जल के द्वारा पावन किया जार पर जा कुछ आता से न ठदर सके उसे जल में द्योरें ॥ २४। श्रीर सातवे दिन श्रपने वस्त्री को धीना सय तुम शुद्ध ठहरोगों थेर पीके छायनी

२५। फिर यहीवा ने मूसा से कहा, २६। एला-जार् याजक खार मराइली के पितरी के पराना के यर्दन नहीं के तीर पर मोश्राव के श्ररावां में कावनी मुख्य मुख्य पुरुषों की साथ लेकर तू लूट के मनुष्ये। के निकट मूसा ख़ीर रलाजार याजक खीर इसा- खार पशुक्रों की जिनती कर ॥ २०। तव उन की थाधा आधा करके एक भाग उन सिपाडियों की

की युद्ध करने की गये थे थैं।र दूसरा भाग मण्डली | दिया ॥ ४८ । तब सहस्रपति श्रासपति आदि जी को दें॥ २८। फिर जी सिपाही युद्ध करने की गये घो उन को आधे से से यहावा के लिये वया मनुष्य क्या गाय बैल क्या गददे क्या भेड़ बकरियां पांच सा पीछे एक का कर सानकर ले ले, स्रा श्रीर यहावां की भेंट करके रलाचार् याचक का दे दे। इ० । फिर इसारसियों के आधे में से क्या मनुव्य व्या शाय वैल क्या शदहे क्या भेष्ठ बकरियां क्या किसी प्रकार का पशु पचास पीक्षे एक लेकर यहे।वा के निवास की रखवाली करनेष्टारे लेबीयों का दे॥ ३९। यदाया की इस आदा के अनुसार की सस ने मूसा की दिर्द मूसा थीर यलालार् यासक ने किया। इर । स्रीर की वस्तुर सेना के पुरुषों ने अपने अपने लिये सूट लिई घीं उन से खाँछक की सूट यह घी अर्थात् इ: लाख पचहतर इजार भेड वकरी, ३३ । वहतर एकार गाय वैल, इश्रा, दक्षसठ इकार गदहे, ३५। बीर मनुष्यों में से जिन स्त्रियों ने पुस्य का मुंद न देखा था से सब वतीस इजार थीं ॥ ३६ । भार इस का व्याधा अधीत् उन का मात्र जी युद्ध करने को गये चे उस में भेड वर्कारयां तीन लाख साढ़े वैतीय इसार, 50। जिल में से पाने सात सा भेड़ वकरियां यद्वावा का कर ठहरीं, ३८ । श्रीर गाय वैल इतीस इबार जिन में से बदतर यहावा का कर ठहरे, इर । यार ग्रह चाड़े तीम इकार जिन में से सक्तरुठ यहीया का कर उहरे, 80। बीर मनुष्य सेलह इकार जिन में से बतीस प्राणी यदीवा का कर ठहरे॥ १९। इस कर की वी यदीवा की भैंट घी मुसा ने यदोवा की खाचा के बनुसार रलाजार् याजक का दिया ॥ ४२ । श्रीर इसार्गलयां की मण्डली का याधा तीन लाख साढ़े सैतीस इजार भेड़ वकरियां, ४३'। इतीस इजार गाय वैल, ४८। साढ़े तीस इजार ग्रददे, ४५। बीर सालट इनार मनुष्य हुआ। १६। से इस आधे मे से जिसे मूखा ने युद्ध करनेहारे पुरुषों के पाय से बाला किया

सरदार सेना के इजारी के कपर ठहरे थे से मूसा के यास ब्राकर, 80। कहने लगे की सिपाड़ी हमारे श्रधीन ये उन की तेरे दासे। ने ग्रिनती लिई सीर उन मैं से एक भी नहीं घटा ॥ ५०। सा पायजेव कहें मुंदरियां व्यालियां वाजूबन्द सीने के जी ग्रहने जिस ने पाया है उन की हम यद्दीवा के साम्हन यापने प्रायों के निमित्त प्रायश्चित करने की यहावा की मेंट करके ले खाये हैं॥ ५९। तब मूसा श्रीर रलाजार् याजक ने उन से वे सब साने की नक्काशी-दार गइने से लिये ॥ धर । ग्रीर सहस्रपतियों भीर शतपतियों ने जो भेंट का साना यहावा की र्भेट करके दिया से सब की सब से लह हजार साढ़े सात सा शक्तेल् का था॥ ५३। योहाओं ने ता अपने अपने खिये लूट खिई घी १ ५४। यह साना मूसा थीर एलाजार् याजक ने सदस्यतियों बीर शतपतियों से लेकर मिलापवाले तंत्र में पहुंचा विया कि इक्षारितयों के लिये यहावा के साम्हने स्मरण दिलानेहारी वस्तु ठहरे ॥

\_ **9(B**\_

(बढाई गात्र के इस।एलिया की वर्दन के इसी पार भाग निसने का वर्षन )

३२. स्वेनियों भार गावियों के पास बहुत ही छार ये सा

जब उन्हों ने यातेर् श्रीर गिलाद देशों की देखकर विचारा कि यह ढीरों के येग्गय देश है, २। तब मूसा थार एलाजार् याजक फीर मगडली के प्रधानों के पास जाकर कहने लगे, ३। यतारीत् दीवीन् याजेर् निसा देश्वान् एलाले सवास् नवा खार वान् नगरीं का देश, 8। जिस की यदीवा ने इसागल् की मग्रहली से जिलवाया है सा कारी के पाग्य है खीर तेरे दामें के पास कीर हैं। ५। फिर उन्हों ने कावा यदि तेरा अनुग्रह तेरे दासे। पर हो ते। यह देश तेरे,दासें की मिले कि उन की निख भूमि ही था यद्दीवा की धाचा के धनुसार, ४०। मूचा ने दिन यह न पार न से चल ॥ ६। मूसा ने गादियी क्या मनुष्य व्या पशु पचार पीके एक लेकर यहावा थार स्थीनयां से कहा जब सुम्हारे भाई युह की निवास की रखवाली करनेदारे सेवीयों की करने की जारंगी तक क्या तुम यदी बैठे रहेगों॥

के विषयं की यहावा ने उन्हें विया है तुम क्यी नाह कराते हो ॥ ८। जब मै ने तुम्हारे वापदादी की कादेशयर्ने से कनान देश देखने के लिये भेका तय चन्हें। ने भी रेसा ही किया था। १। अर्थात जब उन्हों ने रशकोल् नाम नाले लें पहुचकर देश की देखाँ तव इसारिलयों से उस देश के विषय जा यहोवा ने उन्हें दिया था नाइ करा दिया ॥ १० । से। उस समय यहोवा ने कीप करके यह किरिया खाई कि, १९। नि सन्देश की मनुष्य मिस्र से निकंस थाये है हन में से जितने बीस वरस के वा हस से श्रीधिक श्रवस्था के है सा उस देश का देखने न पाएंगे जिस को देने की किरिया में ने इब्राहीम दस्हाक् और याक्ष्य से खाई है क्योंकि वे मेरे पीके पूरी रोति से नहीं दा लिये॥ १२। पर यपुने कंनजी का पुत्र कालेब कीर नुनु का एत्र यहाश ये दोने जी मेरे पीछे पूरी रीति से ही लिये हैं ये ता उसे देखर्ने पारगे ॥ १३ । है। यहोवा का कीप इद्यारिलयों पर भड़का शीर जब लें उस पीठी के सब लोगों का प्रन्तुन दुष्रा जिन्दों ने यदीवा को लेखे बुरा किया था तब ले। खर्थात् चालीस वरस लें। वह सन्दे जंगल में मारे मारे फिराता रहा ॥ १८। थ्रीर भुना तम लोग उन पापियों के बच्चे डेकर इसी लिये अपने वापदादी कें स्थान पर प्रगट हुए दी कि इसाएल के विक्त यदीवा के महके हुए कीप की चौर भी भडकायो। १५। यदि तुम उम के पीक्षे चलने से फिर जायों तो वह फिर इम उभी की संग्रल में क्रीड हेगा से तुम इन सारे लोगों की नाथ कराश्रोगे॥ १६ । तब धन्हों ने मूसा की खीर निकट खाकर कहा इस खर्पने छोरों के लिये यहीं सारे बनाएंगे खीर ष्यपने वालवचीं के लिये यहीं नगर बसाएंगे॥ 40। पर इम खाप इसारलिया के खारी खारी इधियारवन्ड तव लें चलेंगे जब लें। उन की उन के स्थान में न पहुचा दें पुर इमारे वालबच्चे इस देश के निवासियों के डर से गळवाले नगरीं में रहेंगे॥ १८। पर जल ली इसारली अपने अपने भाग के अधिकारी न हों तव लें। इस अपने घेरी की न लै। टैंगे॥ १९। इस निज भूमि यर्दन के इसी पार उहरे॥

D । ख्रीर इक्षारंतियों से भी एस पार के देश जाने | उन के साथ यहन पार या कहीं खाते अपना भाग न लेंगे क्योंकि इमारा भाग यदेन के इसी पार प्रख ग्रीर मिला है ॥ २०। तब मूमा ने उन से कहा यदि तुम रेसा करे। खर्थात् यदि तुम यदे। या के आगे यागी युद्ध अरने की इधियार वांधी. २१। थीर इर रक इधियारवन्द , यर्डन के पार तव लें चले खब लें यदीवा खपने खारी से खपने शतुखों की न निकाले, २२ । धीर देश यदीवा के वश में न श्रार तो उस को पे हे तुम यहां लै। दो श्रीर यदेवा को थ्रीर इंडाएल् के विषय निर्देश उद्देशी श्रीर यह देश यहावा के लेखे मे तुम्हारी निस्न भूमि ठहरेगा ॥ २३ । श्रीर यदि तुम ऐसा न करी ती यहीवा के विषद्ध पापी ठेहरीगे ग्रीर ज्ञान रक्खो कि सुम की तुम्दारा पाप लगेगा ॥ २४। से अपने वालवच्ची के लिये नगर वसाग्री थीर अपनी भेड़ वकरियों के लिये भेड़शालें बनायों, श्रीर सा तुम्हारे मुद्र से निकला देश्वार्द करो ॥ २५ । तब गावियाँ शीर बद्योनिया ने मूखा से कहा खपने प्रमुक्ती खादा के अनुसार सेरे दास करेगे ॥ २६ । इसारे वालबच्चे स्त्रियां भेड़ बक्तरी खादि सब पशु ता यहीं गिलाद के नगरों में रहेंगे ॥ २०। पर अपने प्रमुक्ते करे के यनुसार तेरे दास सब के सब युद्ध के लिये इधियार वंध यद्देशवा के खारी जारी लड्ने की पार जाएंरी ॥ २८। तव मूसा ने उन के विषय में एला जार् या जक थीर नृन् के पुत्र यद्याश थीर इसाशतियों के ग्रीनी के पितरों के घरानां के मुख्य मुख्य पुक्यों की यह ग्राचा दिई कि, २९। यदि सब गादी ग्रीर क्वेनी पुरुप युद्ध की लिये होषया। वंध सुन्दारे संग यर्दन पार जागं थै।र देश तुम्हारे वश मे था जार ते। गिलाद देश उन की निज भूमि होने की उन्हें देना॥ ३०। पर यदि वे तुम्हारे सम इधियारवध पार न जाएं ते। उन की निज भूमि तुम्हारे बीच कानान् देश में ठहरे॥ ३९। तब गादी ग्रीर इवेनी बाल चठे यदे।या ने जैसा तेरे दासों से कहलाया है वैसा हो इम करेगे॥ ३२। इस हिषयारबंध यहावा के क्रांगे क्यांगे उस पार कनान् देश से लाएंगे पर छमारी

. .

थीर युसुफ के पुत्र मनक्त्रों के खाधे गोतियों की एमारिया के राजा सीदान् शीर बाजान् के राजा ष्रोग् देनिं के राज्ये का देश नगरें थै।र उन के यासपास की भूमि समेत दिया ॥ इर । तव ज्ञादिया ने दीवान् अतारीत् णरास्र, इप्र । अन्नीत्कीपान् यादेर् याग्यता, ३६। वेश्निमा श्रीर वेथारान् नाम नारी की दृढ़ किया छीर उन में भेड़ वक्तरियों के लिये भेडराले बनाई ॥ ३०। बीर दबेनिया ने देश-वान् गताने द्वार कियातीम् का, इन । फिर नवा ष्रीर घाल्मान् के नाम घदलकर उन की श्रीर चिय्मा की द्रढ किया। श्रीर उन्दे। ने श्रपने द्रुढ किये हुए नगरीं के थार थार नाम रक्ते॥ 🗟 । थार मनकी के पुत्र मार्कीर् कें धंगवाला ने मिलाद देश में वाकर उसे से लिया थार जा गमारी इस में रहते घे उन की निकाल दिया॥ 80। तय मुखा ने मनज्जे के पुत्र माफीर् के यग की शिलाद दे दिया से व चस में रहने लगे॥ ४९। श्रीर मनश्रोई यार्डर् ने बाकर गिनाइ की कितनो वस्तियाँ से सिर्द श्रीर दन के नाम दरवात्यार्डर्, रक्त्री ॥ ४२ । थ्रीर नेायद् ने जाकर गांधा ममेश कनात् की से लिया थीर उस का नाम श्रापन नास घर नेत्रबह रक्ष्या ॥

(इसाएनिया के पदाय पढ़ाय की मागायली)

्रेड्रे ज्याव वे इसारली मूसा शार चारन की व्यावाई से, दस बांधकर मिय देश से निकले तथ से उन के ये प्रहाय धुर ॥ य। मुसा ने यदावा से श्राज्ञा पाकर उन के कुच चन के पड़ायों के अनुसार लिए दिये 'ग्रीर व ये है। इ। पहिले महीने के पग्द्रटव दिन की उन्दो ने राम्सेस् मे कूच किया। फसद के दूसरे दिन दसारली सय मिसियों के देवते वेखटक निकल गये, ४। जय कि मिन्नी अपने सव परिचाठा की मिट्टी दे रहे थे जिन्हें यदे। हा ने सार्रा था थार उस

इइ। तय मुसा ने गादिया चीर स्वेनियों की | ने उन के देवतायी की भी दण्ड दिया था॥ ५। इसार्गालयों ने राम्सेस् से कूच करके सुक्कोत् में हेरे डाले, है। थार सुङ्गीत् से कूच करके एताम् मे ना नंगल को होर पर है हरे हाले ॥ ७ । थीर एताम् से कूच करके वे पोष्ट होरीत् की मुड्गाये क्षा वाल्कपान् के साम्धने हैं और मिग्दोल् के साम्दने हरे खरे किये। द। तब वे पीहहीरीत् के याम्दने से कृच कर समुद्र के बीच दीकर जगल में गये थीर एतास् नाम जगल में तीन दिन का मार्ग चलजर मारा में डेरे हाले ॥ १ ाफिर भारा से कूच करके वे ग्लीस की गये श्रीर एलीस में जल के वारह साते थीर सत्तर खूजर के वृत्त मिले श्रीर उन्दे। ने यहां हेरे खहे किये।। २०। तब उन्दे। ने रलीम् से कूच करके जाल समुद्र के तीर पर होरे खडे किये, ११ । क्षार लाल समुद्र से कुछ करके सीन् नाम जगल में हेरे खड़े किये॥ १२। फिर सीन् नाम जंगल से कूच करके उन्दें। ने देापूका में डेरा किया, १३। कार देापूका से कूच करके स्रालूश्मी हरा किया, १८। श्रीर यालूश् से कूच करके रपी-दीस सं हरा किया और यहां इन सोगों की पीने का पानीन मिला॥ १५। फिर उन्टों ने स्पीदीस् से कूच करके सोने के जंगल में हेरे हाले।। १६। कीर मंनिको जंगल से कूच करके किल्रोधनावा में धेरा किया, १०। कार किलोधतावा से कूच करकी द्वरीत् में डेरे डाले, १८। ग्रीर-द्वरेरीत् से क्रूच करके रितमा से डेरे डाले॥ १९। फिर उन्हों ने रिस्मा से कूच करके रिम्मे।न्षेरेस् नी, हेरे खड़े किये, २०। श्रीर रिम्मोन्पेरेस् से यूच करके लिया मं, होरे खडे किये, २९। श्रीर लिया से, यूच करकी रिस्सा में हरे खहे किये, २२। ग्रीर रिस्सा से कूच करके कदेलाता में हरा किया ॥ २३ । श्रीर कदेलाता से कूच करके शेपेर् पर्यंत के प्रास होरा किया।॥ क्ष । फिर जन्दा ने शेपेर् पर्धत से कूच करके चरादा में प्टेरा किया, २५। श्रीर एरादा से कूच करके मदोलात् में देरा विषया, २६। श्रीर मखेलात् से कूच करके तहत् में खेरे खड़े किये, २०। श्रीर सद्यत् से क्रूच करके सेरष्ट् से खेरे डाले, २८। और

<sup>(</sup>१) प्रयात् यार्द् की मस्तिया। (१) मूस ने, के दाय से।

<sup>(</sup>३) मूल नें. कंदे दाय है। "

त्तेरह से कृत करके मित्जा में हेरे हाले॥ ३९। फिर मितका से कूच कारके उन्हों ने हश्मोना में हरे हाले, ३०। श्रीर हश्मीना से कूच करके मीसेरात् में हेरे खंडे किये, ३१। श्रीर मासेरात् से कूच करके याकानिया के बीच हेरा किया, ३२। श्रीर याकानियों के बीच से कूच करके दीईगिगद्गाद् मे डेरा किया, ३३। धीर ही ही गत्गाद् से कूच करके योत्वाता मे डेरा किया, ३४। श्रीर योत्वाता से क्रव करके खत्रोना में हैरे खहे किंगे, ३५। क्रीर बन्नोना से कूच करके एस्योन्ग्रेश्रेर् मे डेरे खडे किये, ३६ । खीर एस्पान्गोबेर् से कूच करके उन्दीं ने सीन् नाम जगल के कादेश में हेरा किया। इ०। फिर कादेश से कूच करके होर् पर्वत के पास जी रदे। स्देश के सिवाने पर है हुरे डाले ॥ ३८ । वहां इत्वारिलयों के सिख देश से निकलने के चालीसवे वरस को पाचवे महोने को पहिले दिन की दावन याजक यहावा की आज्ञा पाकर होर् पर्वत पर चठा खार वहां मर गया ॥ ३९ । थार चव हादन द्वीर् पर्वत पर मर गया तब वह रक सै। तेईस वरस का था। ४०। श्रीर श्रराह का कमानी राजा की। कनान् देश को दिक्यन भाग में रहता था उस ने इक्षारिलियों के खाने का समाचार पाया॥ १८९ । तब रक्षारिक्यों ने होर् पर्वत से कूच करके सल्माना में हेरे हाले, ४२। श्रीर सल्मोना से कुच कास्के पूनीन् से डेरे डाले, 83। श्रीर पूनीन् से कुच करकी थोवित् में हरे 'हाले, 88। थीर छोबेत् से कूच करके अवारीस् नाम डीहा मे जी मीखाव के सिवाने पर है हरे हाले॥ ८५। तब उन ही हैं। से कूच करके उन्हें। ने दीवान्गाद् में डेरा किया, ४६। श्रीर दीधान्गाद् से कूच करके अस्मानदिवलातीम् में हेरा किया, 89 । श्रीर श्रस्मान्दिव्लातेम् से कूच करके उम्हा ने खबारीम् नाम पहाड़ों से नवा की साम्बने डेरा किया, ४८। फिर खबारीस् पहाडी से कूच करके मोश्राव् के श्रराका में यरीके के पास को यर्दन नदी के तीर पर देरा किया।। १९। बीर वे माषाष् के धरावा में वित्यशीमात् से लेकर स्रावेल्-भित्तीम् ला यर्दन के तीर लीर देरे छाले हुए रहे॥

५० ने मोखाव के अरावा में यरी हो के पास की यर्दन नदो के तोर पर यदीवा ने मूसा से कहा, ५१। दसारिलयों की समभाकर कद कि जय सम यर्दन पार दोकर कनान् देश में पहुची, ध्र । तब उस देश के निवासियों की उन के देश से निकाल देना और उन के सब नङ्कांगे पत्थरी की ग्रीर ऊली हुई मूर्तिया की नाथ करना और उन की सब पूजा के कचे स्थानी की का देना॥ ५३। ग्रीर उस देश की रापने खांधिकार में नेकर उस में वसना स्वोकि में ने बद देश तुम्ही की दिया है कि तुम उउ की ग्राधिकारी दे। ॥ ५८। ग्रीर तुम उस देश की चिट्टी हालकर व्यपने कुले। के व्यनुसार बांट लेना व्यर्थात् की कुल ग्रधिकवाल है उन्हें ग्रधिक श्रीर की घाडे-घाले दै उन का घाडा भाग देना जिस कुल की चिट्टी जिस स्थान के लिये निकले बही उन का माग ठ६रे अपने पितरा के गोत्रा के अनुसार अपना ष्यपना भाग लेना ॥ '५५। पर यदि तुम उस देश के निवासिया की। न निकासी ती उन मे से जिन की। तुम उस'से रहने दी साना तुम्हारी श्रांकी से काटे थीर तुम्हारे पांजरा में कोले ठहरेगे थीर वे चस देश से जहां तुम बसोगे तुम्हें संकट से **सालेगे ॥** भ्दै। श्रीर उन से जैया घतीय करने की मनसा मे ने किई है वैशा तुम से कद्या।

(कनाम् देश के सियाने )

28. फिर यहां ने मूसा से कहा, २। इसारा लिया की। यह आजा दे कि जी देश तुम्हारा भाग होगा वह ती बारा बार के सिवाने तक का कनान देश है से जब तुम कनान देश में पहुची, ३। तब तुम्हारा दक्किनी प्रान्त सीन् नाम जंगल से ल एदीम देश के किनार किनार होता हुआ चला जार थीर तुम्हारा दक्किम खोर खला बारे ताल के सिरे पर आरंभ होकर, पांच्कम खोर खले ॥ ४। वहां से तुम्हारा सिवाना श्रम क्वीम नाम चढ़ाई की दक्किन थीर पहुचकर मुहे थीर सीन्, लें। बार धीर कादेश्वन की रिकान खोर पहुचकर मुहे थीर सीन्, लें। बार धीर कादेश्वन की रिकान खोर पहुचकर मुहे थीर

प्राक्तिर यह सियाना श्रामीन् मे धूमकर मिस के | नाले ना यहुचे और उस का अन्त समुद्र का तट ठहरे ॥ है। फिर पव्छिमी मियाना महासमुद्र है। तुम्दारा पव्छिमी मियाना यही ठहरे ॥ ७ । श्रीर तुम्हारा उत्तरीय विद्याना यह हो वार्षात् तुम महा-मतुह से ले छार् पर्यंत लें मियाना यांधना ॥ ८ । थार हार पर्यत से इसात की घाटी सी मिघाना यांधना सीर यः महाह पर निनले ॥ र । फिर यह रियाना विक्रीन् नी पहुंचे कीर एमरेनान् पर निकले नुम्हारा उत्तरीय मिळाना यही ठदरे॥ १०। फिर ष्यपना प्रयो मियाना एगरेनान् से शपास् ला द्याधना ॥ ११ । थार घए सियाना शपाम् में रियूला सा जा वेन की पूरव बार है नीवे का उत्तरते उत्तरते क्टिच्चेरेन् नाम ताल के पूरव तीर मे लग जाए। १३। फ्रीर घट मिछाना धर्टन ली उत्तरके पारे ताल के तट पर निक्रले तुम्हारे देश के चारी सियाने ये धी ठहरें । १३ । तय मुसा ने एसामिलयों में फिर कटा जिम देश के सुम चिट्टी हालकर श्रीधकारी द्वारों बीर पदीया ने इसे साठे ने। गोत्र के लोगी की देने की बादा दिएं है मा बड़ी है ॥ 98 । पर स्थेनियां बीर बाहियां के बाखी ता खपने जपने पितरी के कुली के अनुसार अधना अपना भाग पा चुके है और मनण्ये के प्राधे ग्रीय के लीग भी व्यवना भारा या चुके है ॥ १५ । व्यर्थाम् उन व्यङार्थ बोाग्रों के लाब परीचा के पास को पर्दन के पार पूरव दिशा में जदा मुर्वीदय देशा दे वापना भयना भाग या चुके हैं।

१६ । फिर यहां हा मूमा से कहा कि, १९ । की पुरुष तुम निगी के लिये उस देश की बांटेंगे उन के नाम ये हैं अर्थात् एलाकार् याजक और नृन् का पुत्र यहां ॥ १८ । और देश का बांटने के लिये एक एक गात्र का एक एक प्रधान ठहराना ॥ १९ । और एन पुत्रयों के नाम ये हे अर्थात् ध्रुष्टा-गोत्री यपुत्रे का पुत्र कालेब्, २० । शिमीन्गोत्री सम्मीष्ट्रद का पुत्र श्रमुश्ल, २९ । शिमीन्गोत्री कम्मीष्ट्रद का पुत्र श्रमुश्ल, २९ । शिमीन्गोत्री किस्लोन् का पुत्र श्लीदाद्, २२ । शानियों के गोत्र का प्रधान योग्ली का पुत्र श्रुष्टी, २३ । स्र्रांकियों

में से मनश्येद्रयों के गीत का प्रधान एपेंद् का पुत्र ह्नी एलं, २४। श्रीर एप्रेमियों के गीत्र का प्रधान श्रिम्म का प्रधान श्रिम का प्रधान श्रिम का प्रधान श्रिम का प्रधान श्रिम्म का प्रधान के नान् देश की स्वाणिस्था के लिये श्रीटने की साद्धा दिई सी प्रशिष्टि॥

(सियोचा के गगरा की खार ग्रस्तमगरा की विधि)

३५ फिर यहावा ने माषाय के प्ररावा में यरीहा के पास की यर्दन नदी के तीर पर मूमा में कथा, २। इसारमिया की भाजा दे कि तुम अपने अपन निज भाग की मू।म में से लेबीयों का रहने के लिये नगर देना स्रोर नगरी को चारा स्रोर की चरापया भी उन की देना॥ इ। नगर सा चन को रहने को लिये खीऱ चराष्ट्रयां उन के गाय घैल भेड़ यकरी व्यादि उन के स्य प्रमुखी के लिय होतो ॥ ४। सीर नगरी की चराष्ट्रयां जिन्दं तुम लेवायां का दोगे का एक एक नगर को ग्रदरपनाइ से बाहर चारा खार एक एक एकार द्वाप तक की दें। । । पीर नगर के बादर पुरव दिक्खन पव्छिम थीर उत्तर खला दो दो ध्वार द्वाप इस रोति से नापना कि नगर घोड़ीयोच धा संवीका को एक एक नगर की चराई इतनो दी भूमि, की दे। ॥ ६। बीर का नगर तुम लेव। यो की दोंगे उन में से के शरवानगर दी ाजन्दे तुम की खूनी की भागने की लिये उद्दराना द्वागा खार, उन र्से पाधिक घयालीस नगर थीर भो देना॥ १। जितने नगर तुम सेयीयां की दोगे सा सब याडतालीस छी भीर उन के साथ चराइया देना ॥ ८। थीर के नगर तुम इसार्यालया को निब मूमि में से वा सा जिन के बहुत नगर दों उन से बहुत भीर जिन की भोड़े नगर दी उन से भोड़े लेकर देना खपने भाग के खनुसार दे॥

१। फिर यहीवा ने मूसा से कहा, १०। इसा-रिलियों से कह कि जब तुम यर्दन पार द्वाकर कनान् देश में पहुची, १९। तब ऐसे नगर ठइराना की तुम्हारे लिये शरणनगर दे। कि जो की ई किसी की मुल से मारके ख़नी ठहरा है। से वहाँ माग जार॥ प्र । वे नगर तुम्हारे निमित्त पलटा लेनेहारे से शरण लेने के काम श्राएगे कि जब से ख़नी न्याय के लिये मण्डली के साम्हने खडा न हा तव ली वह न मार हाला जाए॥ १३। ग्रीर ग्रस्थ की जी नगर तुम दोगे से छ हो ॥ १४। तीन नगर ती यदेन के इस पार थीर तीन कनान् देश मे देना श्ररणनगर इतने ही रहें॥ १५। ये कहीं नगर इसा-रिलियों के थीर उन के बीच रहनेहारे परदेशिया की लिये भी शरणस्थान ठहरे कि जो कोई किसी की भूर्ल से मार डाले से। वहीं मारा जाए॥ ५६। पर यदि कोई किसी का लाइ के किसी इधियार से ऐसा मारे कि यह मर जार तो वह खूनी ठंडरेगा क्षीर वह खूनी अवश्य मार डाला जाए॥ १०। थीर यदि की ई ऐसा पत्थर द्वाध में लेकर विस से जार तो वह मी ख़ूनी ठहरेगा थार वह ख़ूनी अवश्य मार डाला जाए॥ १८। वा कोई दार्थ मे रेसी लकडी लेकर जिस से केर्न मर सकता है किसी की मारे श्रीर वह मर जाए ती वह भी खूनी ठहरेगा की वह खूनी अवश्य मार हाला जाए ॥ को मार डाले जब ही मिले तब ही बद उसे मार खाले ॥ २०। थ्रीर यदि कोई किसी की बैर से ऊकेल

सब खपने खपने नगरों में से लेबीयों की अपने ही | ककेल दे वा बिना घात लगाये उस पर कुछ फैंक दे, २३। वा ऐसा कोई पत्थर लेकर जिस से कोई मर सकता है दूसरे को विन देखे उस पर फेक दे श्रीर वह मर जाए पर वह न उस का शत्र श्रीर न उस की द्वानि का खोजी रहा दी, २४। तो मगडली मारनेहारे थैं।र लाहू की पलटा लेनेहारे के बीच इन नियमों के श्रनुसार न्याय करे ॥ २५ । श्रीर मग्डली चस खूनी की लोडू के पलटा लेनेहारे के दाथ से बचाकर उस ग्ररणनगर में जद्दां वह पहिले भाग गया है। लीटा दे बीर जब लों पवित्र तेल से ग्राम-पेंक्र किया हुआ मदायाजक न मर जार तव शो वह वहीं रहें॥ २६। पर यदि वह ख़ूनी उस शरण-नगर के सिवाने से जिस में वह भाग गया है। वाहर निक्रलकर ग्रीर कहीं जार, २० । ग्रीर लेाह्र का पलटा लंनेहारा उस की शरणनगर के सिवाने के बाहर कहीं पाकर मार डाले ता बह लेाहूं वहाने का दोघी न ठदरे ॥ २८ । क्योंकि ख़ेनी की महायाजक की मृत्यु लें। शरवानगर में रहना चाहिये श्रीर महायाजक के मरने को पीछे वह अपनी निज भूमि की लीट सकेगा॥ २९। तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में सुम्हारे सव रहने कि स्थानों में न्याय की यह कोई मर समता है किसी की मारे छीर यह मर विधि ठहरी रहे॥ ३०। श्रीर जी कोई किसी मनुष्य की मार डाले से सामियों के कहे पर मार डाला जार पर एक ही साक्षी की साक्षी से कोई न मार डाला नाए॥ ३९। ग्रीर ना खूनी प्रायदग्ड के येग्य ठहरे उस से प्रागदगढ़ के वदले में. जुरमाना न सेना वट प्रवश्य सार हाला जाए॥ ३२ ा स्त्रीर १९। लीहू का पलटा लेनेहारा खाप ही उस खूनी जी किसी धरखनगर में भागा है। उस के लिये भी इस मतलब से जुरमाना न लेना कि वह याजक की मरने से पहिले , फिर अपने देश में रहने की लैं। टने दे वा घात लंगाकर कुछ उस पर ऐसे फेक दे कि वह पाए ॥ ३३ । से किस देश मे तुम रहेगो उस की मर जाए, २९। वा शत्रुता से उस की अपने हाथ अशुद्ध न करना खून से ती देश अशुद्ध ही जाता से ऐसा मारे कि वह मर जाए ती जिस ने मारा है और जिस देश में जब खून किया जाए तब केवल द्यों सी'अर्थश्य मार डाला 'कार बह खूनी ठचरेगा खूनी के लोहू बहाने ही से उस देश, का प्रायश्चित से। लाष्ट्र का पलटा लेनेशारा जब ही बह ख़नी उसे हैं। सकता है ॥ ३८। से। जिस देश में तुम रहनेहारे मिल जार तंत्र ही उस की मार डाले ॥ २२। पर यदि | होगे उस को बीच में रहूंगा उस को प्रशुद्ध म करना कोई किसी की बिना सेवि कीर बिना शतुसा रक्षे में यहावा ती इसार किया के बीच रहता हू ।

239

١,١

(गात्र गात्र के मां। में गहबड़ पहने का निपेध )

३६ फिर पूर्विक्यों के कुलों में से गिलाद् जो माकीर का पुत्र श्रीर मनक्ये का पाता या उस के वंश के कुल के पितरें। के घरानी के मुख्य मुख्य पुरुष मुसा के समीप जाकर उन प्रधानों के साम्दने जा इसारलियों के पितरां के घरानी के मुख्य पुरुष घे कदने लगे. २। यहावा ने इमारे प्रभु के। आजा दिई घी कि इसारसियों की चिट्टी डॉलकर देश बांट देना थीर फिर यहाबा की यह भी खाचा हमारे प्रमु की मिली कि हमारे स्रोात्री सलोफाद का भाग उस की खेटियों की देनां॥ ३। से यदि वि इसार्गलयां के पीर किसी गोत्र के पुरुषों से व्याही जाएं ता उन का भाग इमारे पितरें। के मारा से कूट जाएरा। श्रीर जिस गोत्र में वे व्याही जाएं दसी गोत्र के भाग में मिल र्जारमा सा इमारा भाग घट जारमा ॥ ४ । थीर' जब इसारसियां का जुविली' रोगा तब जिस गीत्र में वे व्याही जाएं उस के भाग में उन का माग पङ्की रीति से मिल जाएगा ग्रीर बह इसारे पितरों के ग्रीज के माग्र से सदा के लिये कृट वारगा॥ ५। तव यहावा से याचा पाकर मुसा ने इसारवियां से जिला प्रमुक्तियां के गात्री ठीक कहते हैं ॥ ६ । 'सलाफाद की येटियां के विषय में

(१) भ्रयात् नतागस्यासे नरिसंगे का यन्त ।

यहावा ने यह बाचा दिई है कि का वर जिस की दृष्टि में श्रच्ङा लगे वह उसी से व्याही जार पर वे अपने मूलपुरुष ही के गोत्र के कुल में व्याही जाएं ॥ । श्रीर इसारोंसेयों के किसी गीत्र का भाग दूसरे गीत्र के भाग में न मिलने यार इहारली व्यपने खपने मूल-पुरुष के गोत्र के भाग पर वने रहें॥ द। ग्रीर इसारिलयों के किसी गाँत में किसी की घेटी है। जो भाग पानेवाली दे। से अपने ही मूलपुरुप के गीत्र के किसी पुरुष से व्याही जार इस लिये, कि इसा-रली अपने अपने मूलपुरुष की भाग की अधिकारी रहैं॥ ९। किसी गोत्र का भाग दूसरे गोत्र के भाग में मिलने न पाए इसार्शलयों के-एक एक गोत्र के लेगा खपने खपने भाग पर वने रहें॥ ९०। यहाँचा की आचा के अनुसार जो उस ने मुसा को दिई सलाफाद की वेटियों ने किया॥ १९। अर्थात् महला तिर्चा देशला मिल्का श्रीर नीया जो सलाफाद की बेटियां थीं उन्हा ने अपने चचेरे भाषयों से व्याह किया॥ १२ । वे यूसुफ के पुत्र मनश्चे के वंध के कुला में व्याही गई और उन का मार्ग उन के मूलपुरुष के कुल के गोत्र के व्याधिकार में बना रहा॥

१३। वा याचारं थार नियम यहावा ने मायाव् के प्रराक्षा में यरोही के पास की यर्टन नदी के तीर पर मुसा के द्वारा इसारितयों की दिये से ये ही हैं।

## व्यवस्थाविवरण नाम पुस्तक ।

(पूर्व इसान्त का विवरत)

श्रराया में पीर पारान् श्रीर ते। पेल् के बीच श्रीर | जो कुछ यद्दीया ने मुसा की इसार्यालयों से कवने

में कदी सा ये हैं ॥ २। होग्व् से कादेश्वर्ने तक २. जी बाते मूसा ने यर्दन की पार जंगल से स्र्र पहास-का मार्ग ग्यारह दिन का है। हा में अर्थात् सूप् की साम्हने की चालीसबे बरस के ग्यारहवें महीने के पहिले दिन की लावान् इसेरात् खार दोजाहाव में सारे इसारलियां की बाजा दिई थी उस के बनुसार मुसा उन से ये

1 - 12

राजा श्रश्तारीत्वासी श्रीग् की एदेई में मार हाला, प्रां उस की पीछे यहन की पार माखाव देश मे वह व्यवस्था का विवरण यी करने सगा कि, ६। इमारे परमेश्वर यहावा ने चेरिव के पास इम से कदा था कि तुम लेगी को इस पहाड के पास रहते हुए बहुत दिन हो गये हैं॥ छ। सी सब कूच करें। और रसोरियों के पहाड़ी देश की थार क्या बरावा में बया पहाड़े। में बया नीचे के देश में वया दक्षिकन देश में क्या समुद्र के तीर पर जितने लीग श्नेरिया के पास रहते है। उन के देश की ष्राचीत् लवानान् पर्वत सा थीर परात् नाम महानद लीं रहनेहारे कनानियों के देश की भी चले जाया। ८। सुना में उस देश की तुम्हारे साम्दने किये देता हू से निस देश के विषय यहावा ने दलाहीस् दस्हाक् स्रीर याक्रव तुम्हारे पितरों से किरिया खाकर कहा था कि मैं इसे तुम की बीर तुम्हारे पीड़े तुम्हारे वंश की दूगा चस को अब जाकर अपने अधिकार में कर ले। ॥ ९। फिर उसी समय में ने तुम से कहा कि में तुम्हारा भार श्रकेला नहीं यह सकता॥ १०। क्योंकि तुम्हारे परमेश्रवर यद्योघा ने तुम की यहां ली बढाया है कि तुम ग्रिन्ती में याज याकाश के तारी के समान हुए हो ॥ १९ । तुम्हारे पितरीं का परमेश्वर तुम को इजारगुखा थीर भी बढार थीर अपने बचन के अनुसार तुम की आशीय देता देवे॥ १२। पर तुम्हारे चलाल खीर भार थीर कारडे राड़े की मे अफोला कहां तक सह सकता हु॥ १३। से तुम अपने रक रक गोत्र से में ख़डिमान् थार समकदार थार प्रामृद्ध पुष्प चुन सी थ्रीर में उन्दे तुम पर मुख्यिया ऋरके ठहराजगा। 98। इस को उत्तर में तुम ने मुक्त से ऋदा जा कुछ तू इस से कहता है उस का करना अच्छा है। १५। से में ने तुम्हारें गोंत्रों के मुख्य पुरुषा की जो युद्धिमान् श्रीर प्रोंचेड्ड गुरुष्र थे चुनकर तुम पर मुद्रियां ठष्टराया खर्थान् छजार इजार सा सा पचास पचास श्रीर दस दस के कपर प्रधान श्रीर तुम्हारे

व्यात कहने लगा ॥ 8 । वर्षात् जब मूसा ने श्मोरियों | समय में ने तुम्हारे म्यायियों की। व्याचा दिसे कि के राजा हेश्रुवान्वासी सीक्षान् वीर वाधान् के तुम व्यापे मादयों, के बीच के सुकहुमें सुना करी थीर उन के बीच थीर उन के पढ़ी स्वाले परदेशियों के बीच भी धर्म से न्याय किया करे। ॥ १७। न्याय करते समय किसी का पन्न न करना जैसे बड़े की वैसे ही क्रांटे मनुष्य की भी सुनना किसी का मुंह देखकर न हरना क्योंकि न्याय परमेश्वर का काम दे थार का मुकट्टमा तुम्हारे लिये कठिम हा को मेरे पाच ले खाना खीर में उसे सुनुगा ॥ १९८। थीर में ने उसी समय तुम्हारे सारे कर्तिव्य कर्म तुम का बता दिये-॥

ं १९ । थीर इस होरेख् से कूच करके अपने परमे-क्ष्यर यहावा की आचा के अनुसार एस सारे बहे थीर भयानक जंगल में दोकर चले जिसे तुम ने रमोरियों के प्रहाडी देश के मार्ग में देखा और इस कादेशवर्ने से थाये ॥ २०। वदां में ने तुम से कहा तुम रमारियों के पहाडी देश लें का गये हैं। जिस को इमारा परमेध्वर यहावा इमे देता है॥ २९। देखें। उस देश की तुम्हारा परमेश्वर यहीवा सुम्हारे साम्डने किये देता है सा भ्रापने पितरी के परमेश्वर यहीवा के वचन के अनुसार उस पर चढी थीर उसे अपने प्रधिकार में से लो न तो तुम हरी थीर न तुम्हारा मन कच्चा हो॥ २२ । से तुम, सब मेरे पास बाकर कहने लगे इमं ब्रपने खागे पुरुषों की। भेज देंगे के। उस देश का पता लगाकर इस की यह सन्देशा दे कि कीन से मार्ग होकर चलना खार किस किस नगर में प्रवेश करना पहेगा ॥ २३ । इस वात से प्रसन्न हो कर में ने तुम में से खारह पुरुष कार्चात् गोत्र पोहे एक पुरुष चुन लिया॥ २८। बीर बे पहाड पर चकु गये खीर रश्कील् नाम नाले की पहुचकर उस देश का भेद लिया, २५। श्रीर उस देश के फलों में से कुरू द्वाय में लेकर इमारे पास आये और इस की यह सन्देशा दिया कि सी देश हमारा परमेश्वर बद्दीवा हमें देता है से अच्छा है। र्द। तै। भी तुम ने बहां जाने से नाह किया बरन थपने परमेश्वर यहावा की खाजा के विरुद्ध हो, ा गोत्रीं के सरदार भी ठहरा दिये ॥ १६ । श्रीर उस १२० । अपने अपने केरे में यह कहकर कुडकुडाने लगे कि यदाया हम से धैर रखता है एस कारण हम। पाएगा से। उस की हियाय बंधा क्योंकि उस देश को मिस देश से निकाल से स्नाया है कि इम की ग्मोरियो के वश में करके सत्यानाश कर डाले॥ २८। इम क्षिधर जाएं इमारे भाइया ने यह क्षड़के इमारे मन की कहा कर दिया है कि वहां को लोगा इस से घड़े खीर लस्बे हैं खीर वहां को नगर यहे वहे हैं थ्रीर उन की शहरपनाह आकाश से यात करती हैं। श्रीर इम ने वहां श्रनाक्वंशियां कों भी देखा है।। २९। मैं ने तुम से कहा उन की कारख त्रास मत खायो। यैार न हरो॥ ३०। तुम्हारा परमेश्वर यदे। या जो सुम्हारे आगे आगे चलता दै सा याप तुम्हारी खार से सहेगा जैसे कि इस ने मिस में तुम्हारे देखते तुम्हारे लिये किया ॥ ३९। फिर तुम ने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने सड्के की उठाये चलता है उसी रीति इमारा परमेश्वर यद्दीधा इम की इस स्थान पर पद्चने लों उस सारे मार्ग में जिस से इस आये दें उठाये रहा ॥ ३२। इस बात पर भी तुम ने श्रपने चस परमेश्वर यहावा पर विश्वास न किया, इड । जो सुम्हारे खारो खारो इस लिये चलता रहा कि हरे डालने का स्थान तुम्टारे लिये ठूठे खीर रात को जाग में थार दिन का बादल में प्राट देशकर चलने का मार्ग दिखाए॥ ३४। से तुम्हारी वे वाते सुनकर यहावा का' काप महक उठा श्रीर उस ने यह किरिया खार्द कि, ३५। निश्चय इस युरी पीठी के मनुष्यों में से एक भी उस प्रक्ते देश की देखने न पाएगा जिसे में ने उन की पितरी की देने की किरिया खार्ड भी॥ ३६। यपुने का पुत्र कालेख् ही चसे देराने पाएगा खार जिस भूमि पर उस के पांच पहे हैं उसे में उस की ग्रीर उस के वंग को भी दूंगा क्यों कि वह मेरे पीके पूरी रोति से हा लिया है ॥ ३०। श्रीर मुक्त पर भी यहावा सुम्हारे कारक कोपित चुत्रा थीर यह कहा कि तृ भी यदां जाने न पाँगा।॥ ३८। तून् का पुत्र यदीशू की तेरे साम्दने खड़ा रहता है यह तो यहां जाने

का इसारिलयों के खाधकार में वही कर देशा॥ इर । फिर तुम्हारे यालयचे जिन के विषय में तुम कहते ही कि ये जूट में चले जाएंगे खीर तुम्हारे ना लडकेवाले याभी भले खुरे का भेद नहीं जानते वे वहां प्रविश करेगो थीर उन की मै वह देश द्ंगा थ्रीर वे उस के श्रीधकारी होंगे॥ ४०। पर तुम लाग घ्रमकर कूच करे। थार लाल समुद्र के मार्ग से जंगल की श्रीर जायो। 89। तब तुम ने मुभा से करा इम ने यदीवा के विक्द्व पाप किया है श्रव इस अपने परमेश्चर यद्दीवा की आज्ञा के अनुसार चढके लहेंगे । से तुम अपने अपने इधियार बांधकर पहाड़ पर विना से चे समभे चठने की तैयार हो गये॥ ४२। तद्य यद्योद्याने सुभा से कदा उन से कद दे कि तुम मत चट्टा थ्रीर न लड्डा क्यों कि में तुम्दारे बीच मदीं डू कही रेसान दी कि तुम अपने श्रुत्रों से दार जायो। १३। यद वात मे ने तुम से कह दिई पर तुम ने न मानी वरन किठाई से यदेग्या की याचा का उर्ह्वंघन करके पराड पर चढ़ गये॥ ४४। तब उस पहाड़ के निवासी एमी-रियों ने तुम्दारा साम्दना करने की निक्रलकर मधु-मिक्खियों की नाई तुम्दारा पीछा किया थीर सेईर् देश के द्वामा ले। तुम्हें मारते मारते चले खाये॥ 8५ । से तुम लैाटकर यदेवा के साम्हने राने लगे पर यहाया ने सुम्हारी न सुनी न सुम्हारी बातीं पर कान लगाया॥ १६९। थ्रीर तुम जितने दिन रहे उतने प्रार्थात् बहुत दिन कादेश में रहे।

२ त्व चर याज्ञा के यनुसार जी यदीया ने मुक्त की दिई थी इम ने घूमकर कूच किया थीर लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की क्षोर चले खीर अद्दुत दिन तक चेईर पहाड़ के बाहर वाहर चलते रहे॥ २ । तब यदावा ने मुक से कदा, ३। तुम लोगों को इस पहाड़ के वाहर वादर चलते दुर वहुत दिन वीत गये थव घ्रमकर उत्तर की खोर चले। ॥ ८। खीर तूप्रका के लोगो। को मेरी यह जाना सुना कि तुम चेईर के निवासी

<sup>(</sup>१) मूल में नगर यहे थीर धाकाश से इट हैं।

व्यपने भाई एसावियों के सिवाने के पास दोकर | न दुए तब से यहीवा का दाय उन्हें कावनी में से चन को देश में से में तुम्हें पांठ धरने का ठैं।र तक न दूंगा इस कारण से कि मै ने सेईए पर्वत एसा-वियों के प्रधिकार में कर दिया है ॥ ६ । तुम उन से भोजन चपैये से मोल लेकर खा सकारों खीर स्पैया देकर क्यों से पानी भरके पी सकेशो ॥ ७। क्रोंकि तुम्हारा परमेश्वर यहीवा तुम्हारे हाथा के सव क्रामें के विषय तुम्हे आशीप देता आया है इस भारी जगल में तुम्हारा चलना फिरना वह जानता है इन चालीस वरसे में तुम्हारा परमेश्वर यहावा तुम्हारे सम रहा है तुम को कुरु घटी नहीं हुई ॥ ८। या दम सेर्द्रिनवासा अपने भाई एसाविया के पास से द्वाकर प्ररावा के मार्ग थ्रीर रलत् थ्रीर रस्यान्-रोबेर् की पीक्षे क्रोडकर चले॥

रं। फिर इम मुडकर मेखास्र के जगल के मार्ग से हाकर चले थैं।र यहावा ने मुक्त से कहा माश्रावियों की न सताना श्रीर न लडने की छेडना क्योंकि मे उन के देश में से आहर भी तेरे याधिकार में न कर द्रााक्यों कि मै ने खाए की लूतिया के आधिकार मे किया है। १०। श्रमले दिनों मे वहां रमी लाग वसे दूर घे जा अनाकिया के समान वलवन्त और लंबे लबे थीर ग्रिनती मे बहुत थी। १९। श्रीर खनाकियों की नाई वे भी रपाई गिने जाते थे पर मास्राची उन्दे रमी कहते है। १२। श्रीर स्नाले दिना मेईर् मे द्वारी लाग बसे द्वुर घे पर रमाविया ने उन को उस देश से निकाल दिया और अपने साम्दने से नाश करके उन के स्थान पर खाप वस गये जैसे कि इसार्शलयों ने यहावा के दिये हुए श्रपने श्राधिकार के देश में किया॥ १३। श्रव तुम लोग कूच करके जेरेद नदी के पार जाग्री से। इस खेरेद् नही के पार आये॥ पश । श्रीर इसारे कादेश्-वर्ने को होड़ने से लेकर जेरेद् नदी के पार दोने ला ग्रहतीस धार बीत गये वस बीच में यहावा को किरिया के अनुसार उस पीढ़ी के सब योद्धा कायनी में से नाम दे। गये॥ १५। जब की से नाम

जाने पर हो थीर वे तुम से हर जाएंगे से तुम मिटा हालने के लिये उन के विक्रह यहा ही रहा॥ वहुत चीक्षस रहे।॥ ध्। उन्हें न होड़ना क्योंकि १६। से जब सब योहा मस्ते मस्ते लोगो के बीच में से नाम हो गये, १०। तक यहीवा ने मुक्त से कहा, १८ । श्रव मार्थाव् के सिवाने श्रर्थात् ष्रारं के। लांघ ॥ १९ । श्रीर खब तू ख्रम्मोनियां के साम्द्रने जाकर उन के निकट पहुंचे तथ उन की न सताना थीर न केंड्ना क्योंकि में अम्मोनियां के देश में से सुक्र भी तेरे ए धिकार में न करंगा की कि मैं ने उसे लूतियों के अधिकार में कर दिया है।। २०। वह देश भी रपाइयों का शिना जाता था वयों कि ष्राले दिनों में रपार्ड जिन्हे ब्रम्मोनी जम्जुम्मी कहते थे के वहां बसे छुए थे॥ २९। वे भी अनाकियां के समान बलवान थार लंबे लवे थार गिनती में बहुत थे पर यदीवा ने उन की अमीनिये के साम्बने से नाम कर डाला थीर उन्दों ने उन की उस देश से निकाल दिया और उन के स्थान पर आप बस गये ॥ २२ । जैसे कि उस ने ,सेईर् के निवासी रसावियों के साम्हने से द्वारियों की नाम किया श्रीर उन्हों ने उन की उस देश से निकाल दिया थीर आज लों उन को स्थान पर विद्याप वसे है।। २३। वैसा ही अध्वियों की जो अच्चानगर ले। गांवीं में बसे हुए ये कर्रोगियों ने जी कर्रोग् से निकले ये नाश किया थीर उन के स्थान पर आप वस गये॥ २८। अब तुम लाग उठकर कुछ करा थीर अर्नेन् के नाले के पार चला सुन में देश समेत हे श्रुखान् के राजा एमारी सोहान् का तेरे द्वाध में कर देता हू से। उस देश की। अपने अधिकार में लेने का आरम वार थीर उस राजा से युद्ध सेंड़ दें॥ २५। जितने लेगा धरती भर पर रहते है उन सभी के मन में में धाज के दिन से तेरे कारण डर श्रीर थरथराइट समवाने लगूंगा से वे तेरा समाचार पाकर तेरे डर के मारे कांग्रेगे थीर पीढित देंगी। २६। सा में ने कदेमात् नाम जंगल से हेश्बीन् के राजा सीद्रान् के पास मेल की ये वाल कहने

<sup>(</sup>१) मूल में धाकाश के तसे।

को दूत भेजे कि, २०। मुक्ते खपने देश में देशकर जाने दे में सहक सहक चला लाजगा दहिने वाणं न मुहंगा । २८। स्पैया लेकर मेरे घाष भाजनवस्त देना कि मैं खाऊं थीर पानी भी सपैया लेकर मुक की देना कि मै पीछं केवल मुभे पाय पाय चले जाने दे ॥ २९ । जैसा सेईर् के निवासी एसाविया ने श्रीर पार के निवासी मोल्याविया ने मुभ से किया पैसा ही तू भी मुक से कर इस रोति मे यर्दन पार देशकर चस हेश मे पहुर्चूगा ने। इसारा परमेश्वर यदे।वा हमें देता है। इ०। पर देश्वान् के राजा सीहान् ने हम की ख़पने देश में हाक्तर चलने देने से नाह किया क्योंकि तेरे परमेश्वर बद्दावा ने उस का चित कठार खार उस का मन मगरा कर दिया था इस लिये कि उस की तेरे दाथ में कर दे जैसा आज प्रगाट है।। ३१। ग्रीर यदीवा ने सुक्त से कहा सुन मै देश समेत सीड़ान को तोरे वश मे कर देने पर ष्ट्र उस देश की अपने अधिकार में लेने का आरंभ कर ॥ ३२ । तब सीदेान् श्रपनी सारी सेना समेत निकल पाया थार इसारा साम्दना करके युद्ध करने का यदस् सो चढ़ ग्राया ॥ ३३ । भीर दमारे परमे-ध्वर यदीवा ने उस की इस से इरा दिया थीर दम ने उस की पुत्री थीर सारी सेना समेत मार लिया॥ इ । श्रीर उसी समय इम ने उस की सारे नगर से लिये थीर एक एक वर्ष हुए नगर की स्त्रिया थार वालवद्वां समेत यदा ली सत्यानाय किया कि कार्चन कूटा॥ ३५। पर पशुक्री की इस ने अपना कर लिया श्रीर जाते दूर नगरा की जूट भी दम ने ले लिई ॥ ३६। धर्मेन् के नाले की छै। रवाले धरीएर् नगर से लेकर धीर उस नाले में के नगर से लेकर गिलाव ली कोई नगर ऐसा ऊंचा न रहा की हमारे साम्दने उद्दर सकता क्योंकि इसारे पर्रमेक्टर यदीवा ने सभी को इमारे वण कर दिया ॥ ३०। पर सुम ष्यमोनियों के देश के निकट वरन बच्चेक् नदीं के उस पार जितना देश है और पहाड़ो देश के नगर जहां जहां जाने से दमारे परमेश्वर यहावा ने हम को वर्का वटांन गये।

३ तब इम सुड़कर वाशान् को मार्ग से चढ चले श्रीर वाशान् का श्रीग् नाम राजा श्रपनी सारी सेना समेत हमारा साम्दना करने को निकल खाया कि एदेर्स मे युद्ध करे॥ २। तव यदीवा ने सुक्त से कहा उस से मत हर क्योंकि में उस की सारी सेना ग्रीर देश समेत तेरे हाथ मे किये देता दूं श्रीर जैसा तू ने द्य्वीन् के निवासी रमोरिया के राजा सीहान से किया है बैसा ही उस से भी करना॥ ३। से इमारे परमेश्वर यद्यावा ने सारी सेना समेत आणान् की राजा खोग् को भी हमारे हाथ से कर दिया कीर इस उस की यहां लीं मारते रदे कि उस का कोई भी बचा न रहा॥ 8। उसी समय इस ने उस के सारे नगरीं की ले लिया की ई ऐसा नगर न रहा जिसे इस ने उन से न ले लिया दे। इस रीति खर्गीव् का सारा देश जे। वाशान् में ग्रोग के राज्य में श्रोर उस में साठ नगर घे सा इमारे वश मे था गया॥ ५। ये सव नगर गरुवाले घे फ़्रीर उन को कची कची घरूरपनाइ क्रीर फाटक क्षीर वेंड़े थे क्षीर इन की छोड विना श्रदरपनाद के भी बहुत से नगर थे ॥ ई। यौर जैसा इम ने देण्यान् के राजा सीद्यान् के नगरा से किया था बैसा हो इस ने इन नगरी से भी किया अर्थात् चव वसे हुए नगरीं का स्त्रियों थीर वालवच्ची समेत सत्यानाण कर डाला ॥ ७। पर सव घरेले पश्च श्रीर नगरीं की लूट इस ने अपनी कर लिई ॥ द। या इम ने उस समय यर्दन को इस पार रहनेहारे एमी-रिया के दोना राजाधों के हाथ से अनीन् के नाले से लेकर ऐर्में न् पर्वत तक का देश से लिया ॥ ९। इर्मीन् को सीदोनी लोग दियान् खीर एमोरी लोग सनीर् कदते हैं॥ १०। समधर देश के सव नगर थीर मारा गिलाट् थीर मस्ता थीर एदेई तक जी खीगू के राज्य के नगर घे सारा वाणान् इनारे यग में या गर्या ॥ १९ ं जो रपाई रह गये घे उन से से केवल वाणान् का राजा थोग् रह गया था उस की चारपाई जी लोडे की है से तो व्यभ्यानियों के रख्या नार में पड़ी है साधारण पुरुष की दाय की लेखें दें

श्राधिकार में ले लिया से। यह है अर्थात् अर्नीन् की नाले की किनारेवाली ग्रारेग्र नगर से ले सब भगरीं समेत गिलाद् के पहाड़ो देश का आधा भाग जिसे में ने स्वेनिया ग्रीर गादिया की वे दिया, राज्य में था इन्हें मैं ने मनध्ये के खाधे गोत्र की दे दिया। सारा बाशान् ते। रपाश्यो का देश कहलाता है॥ 98। श्रीर मनश्योर्द यार्बर् ने ग्रशूरियों श्रीर माकावासियों के सिवाना ली क्यों व का सारा देश से सिया थ्रीर बाधान् के नगरी का नाम अपने नाम पर इच्छोत्याईर् रक्खा ग्रीर वही नाम ग्राज सीं बना है॥ १५। फ्रांर में ने ग्रिसाट् देश माकीर् को दे दिया॥ १६। ग्रीर इबेनियों श्रीर गादियों की मैने गिलाद् से ले फर्नोन् के नाले लें। का देश दे दिया अर्थात् उस नाले का बीच सन का सिवाना ठहराया ख्रीर यन्त्रीक् नदी सा जी श्रम्मोनियां का विवाना है, १०। श्रीर किन्नेरेत् से ले पिस्गा की सलामी के नीचे के अपरावा के ताल लीं जी खारा ताल भी कहावता है खरावा ख़ीर यर्दन की पूरव क्रोर का सारा देश भी में ने उन्हीं की दे दिया।

१८। थीर उस समय में ने तुम्हें यह खाचा दिई कि तुम्हारे परमेश्वर यहावा ने तुम्हे यह देश दिया है कि उसे अपने अधिकार में रक्खें। तुम सब याहा हिं चियारवध होकर श्रपने भाई इसार्गलया के क्षागे पार चले। ॥ १९ । पर तुम्हारी स्त्रियां थी।र वालबच्चे थीर पशु जिन्हें में जानता हूं कि बहुत से रह जारं॥ २०। श्रीर जब यद्दीवा तुम्हारे माइयेां क्री वैसा विश्वास दे जैसा कि उस ने तुस की दिया है श्रीर वे उस देश के श्रीधकारी है। जाएं जी सुम्हारा परमेश्वर यहावा उन्हें यह न पार देता है तव तुम भी थपने थपने अधिकार की मूमि पर सा में ने तुम्हें दिन्हें चै लाटोगे॥ २९। फिर में ने उसी

उस की लम्बोई नें। होर्थ की बीर चीढाई चार समय यही हूँ से चिशाकर कहा हू ने ध्रपनी श्राकी हाथ की है। १२। जो देश इस ने उस समय श्रपने से देखा है कि तेरे परमेश्वर यहीवा ने इन दोना राजाक्या से क्या क्या किया है वैसा ही यहावा उन सब राज्यों से करेगा जिन में तू पार दीकर जाएगा। २२। उन से न डरना क्यों कि जो तुम्हारी ख्रीर से लडनेवासा है सा सुम्हारा परमेश्वर यहावा है।

१३। श्रीर गिलाद् का बचा हुआ माग्र श्रीर सारा २३। उसी समय में ने यद्दीवा से गिड़िंगिडाकर बाशान् अर्थात् थाग्रीव का सारा देश जी श्रीग् के बिनती किई कि, २४। हे प्रमु यद्दीवा तू अपने दास का अपनी महिमा श्रीर यलवन्त द्वाय दिखाने लगा है, स्वर्ग में श्रीर पृथिवी पर ऐसा कीन देवता है जो तेरे से काम थार पराक्रम के कर्म कर सके॥ २५। से मुभे पार जाने दे कि यर्दन पार के उस उत्तम देश की अर्थात् उस उत्तम पहाड् श्रीर लवा-नान् की भी देखने पाछ ॥ २६। पर यहावा तुम्हारे कारण मुक्त से बठ गया और मेरी न सुनी अरन यहोवा ने मुक्त से कहा वस कर इस विप्य में फिर कभी मुक्त में वाते न करना॥ २०। पिस्सा पहाड की चोटी पर चढ़ जा थीर पूरव पव्छिम उत्तर दिक्किन चारीं खोर हुग्छि कर करके उस देश की देख से क्योकि तू इस यर्टन पार जाने न पारगा।। २८। थीर यद्देश्य की खाजा दे थीर उसे हियाध वधाकर हुक कर क्योंकि इन लोगी के जागे जागे वही पार जाएगा और जी देश तू देखेगा उच की वही उन का निज भाग करा देगा ॥ २९ । से इस वेत्पोर् के साम्दने की तराई ने रहे॥

(मूसा का उपदेशं)

प्रे ज्याब हे इसारल् की जी विधि श्रीर नियम में तुम्हें सिखाने चाहता. है से। सब तुम्हारे नगरी में जो में ने तुम्हें दिये हैं हू उन्हें सुन लो इस लिये कि उन पर चला जिस से सुम जीतें रहा और जा देश तुम्हारे पितरें। का परमेश्वर यद्दीवा तुम्हें देता है उस मे जाकर उस के थों घकारी है। जाओा ॥ २। जे। स्राज्ञा में तुम की, सुनाता हू उस में न ती कुछ खठाना श्रीर न कुछ घटाना तुम्हारे परमेश्वर, यहावा की जो जो खाचा में तुम्हें सुनाता हूं उन्हें तुम मानना॥ ३।, तुम ने तो अपनी खाखों से देखा है कि पार् के

<sup>(</sup>१) पार्यात् याईद् की बिसाया।

जितने मनुष्य बाल्पोर् के पीछे दे। लिये थे उन समे। यव्द ही सुन पहा ॥ १३। और उस ने तुम की स्नपनी की मुकारे परमेश्वर पदीया ने मुखारे बीच में से बाचा के दसें वचन बताकर उन के मानने की सत्यानाथ कर डाला॥ ४। पर तुम ची अपने परमेखर परीवा के साथ साथ यन रहे से। सब के लिख दिया ॥ 98 । थीर मुक्त की यहीवा ने उसी स्य प्राञ्ज कीते हो ॥ ५। सुन में ने ते। खपने समय तुम्हें विधि थै।र नियम सिखाने की ब्राचा परमेश्वर बहाबा की बाजा के बनुसार सुनई विधि थीर नियम सियाये है कि जिस देंग के अधिकारी हाने जाते है। उस में तुम उन की खनुसार चला ॥ ६। से तुम उन की धारत करना कीर मानना क्यों कि देश देश के लेगों के लेखे सुम्दारी खुँह कीर समक इसी से प्रगाट द्वागी खर्चात् वे दन सव विधियों की सुनकर कहेंगे कि निश्चय यह वही जाति युद्धिमान् स्रीर समकदार है ॥ छ। देखा कीन रेसी बड़ी जाति चै दिस का देवता उस के ऐसे समीप रदता है। वैसा हमारा परमेश्वर यहावा जब कि इस उस की पुजारते हैं।। 🕒 फिर कीन ऐसी बड़ी जाति है जिंच के पाच ऐसी धर्ममय विधि कीर नियम हो दीसो कि यह सारी व्यवस्था जा मे है कि तुम अपने विषय उचेत रहा और अपने मन भी यहीं चैकिसी करीन दें। कि तो को याते तुम में भ्रापनी भाकी से देखीं उन की विसरा दी वा तुन की प्रदेश लोहे के भट्टे के सरीखे मिस देश से जीवन भर में कभी श्रापने मन से उतरने दे। वरन तुम उन्हें प्रपने घेटा पातां का जताया करना॥ ९०। विश्वेष करके उस दिन की यार्ने निस में तू शिरेष् के पास ग्रापने परमेश्चर यहावा के साम्दने खड़ा या तय पदाया ने मुक्त से कहा था कि उन सोगों को मेरे पास एक हा कर कि मै उन्हें अपने घसन सुनाक इस लिये कि वे सीखें कि जिसने दिन पृषियों पर जीते उद्दे उतने दिन मेरा भय मानते उद्दे भार प्रपने संदक्षेत्रालें की भी सिखाएं ॥ ११। तब तुम समीप वाकर उस पर्वत की नीचे खडे दुए उस पर्यंत पर की लैं। आकाश लें। पहुंचती घों खैर उस पर अन्धियारा थैर बादल थीर घोर अन्धकार सावा रूपा वा ॥ १२ । तव घटावा ने उस स्नाग के कीच में से तुम से बाते किई बातों का गट्य ते।

याल् को कारण यहीवा ने बाा क्या किया अर्थात् | तुम की सुन पड़ा पर रूप कुछ न देख पडा कीवल याचा दिई थाँर उन्हें पत्थर की दी परियाओं पर दिई इस लिये कि जिस देश के श्राधिकारी दोने की तुम पार जाने पर हा उस मे तुम उन की माना करो ॥ १५ । मेा तुम श्रापने विषय वहुत सचेत रहे। क्वों कि सब पदीयां ने तुम से द्वीरेव् पर्वत पर स्था। को बीच में से बात किई तब तुम की कोई इप न देख पड़ा॥ १६। कही ऐसा न दें। कि तुम विग्रङ्कर चादे पुरुष चादे स्त्री की, १०। चादे पृष्टिश्री पर चलनेहारे किसी पशु चाहे खाकाश में उड़नेहारे किसी पत्ती को, १८। चादे भूमि पर रेगनेहारे किसी जन्तु चादे पृथिष्ठी को जल में रहनेहारी किसी मक्लों के सप की कोई मूर्ति खोदकर बनाखी, १९। बा जब तुम खाकाण को शोर खांखें उठाकर सूर्य चंद्रमा तारों की अर्थात् आकाश का सारा गण देखी स्राज तुम की चुनाता हूं ॥ १। केवल यह प्रवश्य तव वहककर उन्हें दगडवत् स्रीर उन की सेवा करने लगो जिन को तुम्हारे परमेख्दर पद्दोवा ने धरती पर को सब देशवालों को लिये स्क्या है॥ २०। श्रीर निकाल ले खाया है इस लिये कि तुम उस की प्रकाबपी नित भाग ठरूरा जैसा याज प्रगट है। २९। फिर तुम्हारे कारण यदीवा ने मुक्त से कीप करके यद किरिया खार्ड कि तू यर्डन पार जाने न पाएगा श्रीर जा उत्तम देश इसारीलयों का परमेश्वर यहावा उन्हें उन का निज भाग करके देता है उस में तू प्रवेश करने न पारगा ॥ २२ । या मुक्ते दशी देश में मरना है मैं ता यदंन पार नदी जा सकता पर तुम पार जाकर उस उत्तम देश के बाधिकारी हो जास्रोगे ॥ २३। सी व्यपने विषय सचेत रहा न हा कि तुम उस वाचा को विसराकर वे। तुन्दारे परमेख्वर यहावा ने तुम

<sup>(</sup>१) मूल में एवियो के नीचे जल में। (र) नूल में, बाद

से बांधी है किसी वस्तु की मूर्ति खोदकर बनासी जो तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे लिये बरजी है। २४। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा भस्म करनेहारी स्वाग सा जल सठनेहारा ईश्वर है।

२५। यदि उस देश मे रहते रहते बहुत दिन बीत जाने पर और अपने बेटे पाते उत्पन्न होने पर तुमं विग्राड्कर किसी वस्तु के रूप की मूर्त्ति खोदकर वनान्त्री थ्रीर इस रीति अपने परमेश्वर यहावा के लेखे बुराई करके उसे रिसिया दी, २ई। ती मै बाज बाकाश और पृथिवी की तुम्हारे विस्तु सासी करके कहता इ कि जिस देश के अधिकारी होने के लिये तुम यर्दन पार जाने पर हा उस मे से तुम जर्दी विल्कुल नाथ हो जाखोगो थीर बहुत दिन रहने न पायोगे बरन पूरी रीति से सत्यानाश है। जायोगे ॥ २०। श्रीर यहावा तुम की देश देश के लेगों से तितर बितर करेगा श्रीर जिन जातियों की बीच यहीवा तुम की पहुचाएगा उन में तुम घोड़े ही रह जायोगे ॥ २८ । थीर बहां तुम मनुष्य के बनाये हर सकड़ी और पत्थर के देवताओं की सेवा करागे को न देखते न युनते न खाते न यूचते है। रू । पर वदा भी यदि तुम अपने परमेश्वर यदावा की ठूठी ती उसे अपने सारे मन ग्रीर सारे जीव से पूक्ते पर वह तुम्हें मिलेगा ॥ ३०। अन्त के दिनों में जब तू सकट में पड़ेगा और ये सब विपत्तियां तुम पर आ पहुँगी तब तू अपने परमेश्वर यहावा की खोर फिरेगा श्रीर उस की मानने लगेगा ॥ ३१। थीर तेरा परमेश्वर यहोवा दयालु ईश्वर है वद तुभे घोखान देगान नाम करेगा और क्री वाचा उस ने तेरे पितरीं से किरिया खाकर बाधी है उस की न मूलेगा ॥ इर । देखेा जव से प्रामेश्वर ने मनुष्य की सिरजंकर पृथियो पर रक्ष्या तव से लेकर तू अपने उत्पन्न दोने के दिन हों की वाले पूक् थीर आकाश को एक होर हे दूसरी होर ले। की बाते पूह बया ऐसी बढ़ी खात कभी हुई वा सुनने में बाई हैं॥ इइ। क्या कोई झाति कभी परमेश्वर की वासी बारा के बीच,में से आती हुई सुनकर जीती, रही जैसे कि तू ने मुनी है। इह। फिर क्या परमेश्वर ने कीर किसी

जाति की दूसरी जाति के बीच से निकालने की कमर बांधकर परीचा और चिन्द श्रीर चमत्कार थार यह थार वली हाथ थार वढ़ाई हुई मुखा से रेसे बहे भयानक काम किये जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने मिस्र में तुम्हारे देखते किये॥ ३५। यह स्य तुम की दिखाया गया इस लिये कि त जान रक्खे कि यहावा ही परमेश्वर है उस की क्रोड खीर कोर्द है हो नहीं ॥ इदं। स्राकाश में से उस ने तुमे श्रपनी वाणी सुनाई कि तुमें शिक्षा दे श्रीर पृषियी पर उस ने तुसी अपनी बड़ी आग दिखाई और उस को वचन याग को बीव में से याते तुकी सुन पड़े ॥ ३० । खीर उस ने जा तुम्हारे पितरों से प्रेस रक्खा इस कारण उन के पोछे उन के बंश की चुन लिया और प्रत्यव दोकर तुमे अपने बहे सामर्थ्य का द्वारा मिस से इस लिये निकाल लाया, ३८ । कि तुमा से घडी थार सामर्थी जातियां का तेरे थारी से निकालकर तुमे उन के देश में पहुचाए श्रीर उसे तेरा निज भाग कर दे जैसा खाज के दिन देख पहता है॥ इर । से प्राच जान से थीर अपने मन में सेच भी रख कि कपर श्राकाश में श्रीर नीचे पृथिवी पर यहावा ही परमेश्वर है श्रीर कोई नहीं॥ 80 । थै।र तू उस की विधियों थै।र शाजाश्री-की जा मे ष्राच तुभी युनाता हू भान इस लिये कि तेरा थीर तरे पीके तेरे वंग का भी भला दे। श्रीर जा देश तेरा परमेक्तर यद्वाया तुमी देता है उस मे तेरे दिन बहुत बरन जनत ही ॥ 🝜 ४९ । तब मूसा ने यर्दन के पार पूरव श्रोर तीन नगर थलग किये, ४२। इस लिये कि जा कीई खिन जाने थीर विना पहिले से वैर रक्ष्ये प्रपने किसी माई की मार डाले से । उन में से किसी नगर में माराः जार थे।र मारा कर जीता वचे, १३। श्रर्थात् बजेनियों का बेसेर् नेगर जो जंगल के समग्रर

मनश्योदया के बाधान् का गोलान्॥ १९११ फिर का व्यवस्था मूसा ने इसार्गलयां की दिई सा यह है॥ १५११ ये वे ही चितानियां ग्रीर नियम है जिल्हे मूसा ने इसार्गलयां की तब कह सुनाया सब

देश में है और शादिया के शिलाइ का रामीत् थे।र

के राजा देशयोन्यासी सीटान के देश में जिस राजा की उन्दें। ने सिख से निकलने के घोड़े मारा, 80 । और उन्दों ने उस के देश की थीर बाशान के राखा ग्रोग के देश की ग्रापने यश में कर लिया। यर्दन के पार सूर्योदय की खार रहनेहारे एमा-रियों के राजाओं के ये देश घे॥ १८ । यह देश णर्नीत के नाले की होरवाले अरोग्र से ले सीखोन चा हेमान भी कदावता है चम पर्वत सें का सारा देश, १९ । थ्रीर पिस्ता को सलामी के नीचे के बराबा के ताल लें। यर्दन पार पूरव खोर का तिरे परमेश्वर यहावा ने तुमे खाचा दिई॥ १३। छः सारा प्ररावा है॥

विधि और नियम में श्राज तुन्हें सनाता हूं से सुने। इस लिये कि उन्हें सीखकर मानने में चैकिसी करे। ॥ २। इमारे परमेश्वर यहावा ने तो हारेव पर हम में वाचा वान्धी॥३। इस वाचा की यदावा ने इमारे पितरीं से नहीं हम ही से घन्धाया जो सव के सब यान वहां जीते हुए हैं ॥ ४। बहाबा ने उस पर्यंत पर प्राग के घीच में से तुम लेगों से प्राम्दने साम्दने वार्त किईं॥ ५। उस ग्राग के डर के मारे तुम पर्यंत पर न चर्छ से। में यद्याया के थीर तुम्हारे योच उस का वचन तुम्हें यताने की खडा रहा तय उस ने कदा, ६। तेरा परमेश्वर यदीवा जी तुमे दासत्य के घर श्रार्थात् मिस देश में से निकाल लाया है से में हूं॥

0। मुभे क्रोड दूसरी की परमेख्यर करके न माननाः ॥

८। तु अपने लिये कोई मूर्ति खोदकर न बनाना न किसी की प्रतिमा बनाना जी आकाश में वा पृणिघी पर या पृणियी के जल में दै॥ ९। तू उन

दो सिस से निकले थे, हई। अर्थात् यदन के की दयडवत् न करना न उन की स्पासना करना पार द्येत्पीर के साम्दने की तराई में एमेरियां क्योंकि में तेरा परमेश्वर यदावा जलन रखनेहारा ईश्वर हूं थीर ना मुक्त से वैर रखते है छन के वेटी पातीं और परपातीं की पितरीं का दगड दिया करता है, १०। श्रीर जो मुक्त से प्रेम रखते श्रीर मेरी श्राचायों को मानते हैं उन इजारीं पर करवा किया करता दू ॥

१९। अपने परमेश्वर यदोवा का नाम व्यर्थ न लेना क्योंकि की यद्दीवा का नाम व्यर्थः से वह उस को निर्दीष न ठद्दराएगा ॥

१२। विशासदिन की मानकर पवित्र रखमा जैसे दिन तो परिश्रम करके श्रपना सारा कामकाल करना ॥ १८। पर सातवां दिन सेरे परमेश्वर यद्देश्वा के लिये विधामदिन है उस में न तू किसी भान्ति भूमा ने सारे इसार्शियों की युलया- के लिये विश्वामदिन है उस में न तू किसी भान्ति का कामकाल करना न तेरा बेटा न तेरी बेटी न तेरा दास न तेरी दासी न तेरा बैंस न तेरा ग्रदद्दा न तेरा कोई पशुन कोई परदेशों भी का तेरे फाठकों के भीतर हो जिस से तेरा दास खीर तेरी दासी तेरी नाई मुस्तारं॥ १५। थ्रीर इस वात की स्मरण रखना कि मिस देश में तुषाप दास वा थीर घडां से तेरा परमेश्वर यद्दोवा सुक्षे वलवन्त द्वाध धीर बढ़ाई हुई भूवा के द्वारा निकाल लाया इस कारण तेरा परमेश्वर यहावा तुमे विश्वामदिन मानने की ग्राचा देता है।

> १६। यापने पिता थीर अपनी माता का स्नादर करना जैसे कि तेरे परमेश्वर यहावा ने तुमे प्राचा दिई जिस से का देश तेरा परमेश्वर यहावा तुमे देता है उस में तु बहुत दिन लें। रहने पार श्रीर तेरा भला है। ॥

१९। यान न करना॥

१८। श्रीर व्यक्तिचार न करना॥

९९। थ्रीर चारी न करना ॥

२०। थीर किसी के विरुद्ध मूठी सासी न देना॥ ३१। श्रीर न किसी की स्त्री का लालच करना श्रीर न किसी के घर का लालच करना न उस के

<sup>(</sup>१) या नेरे सान्दने पराये देवताची की " णानना ।

<sup>(</sup>२) मूल में पृथियी की भीचे की जल में।

<sup>(</sup>१) वाः मूठी धात पर।

म उस के बैल गदहै का न उस की किसी बस्तु का

३३ । ये ही घवन यहावा ने उस पर्वत पर खारा 'श्रीर बादल थार घार अध्यकार के बीच मे से तुम्हारी सारी मगडली से पुकारके करे थार इस से अधिक थीर कुछ न कहा थार सन्दें उस ने पत्थर क्ती दे पंठियाओं पर लिखकर मुझे हे दिया॥ २३। क्षित्र यर्घत यात्रा से सल रहा या थार तुम ने उस ग्रव्द की यांन्धयारे के बीच में से याते सुना तब तुम खीर तुम्दारे गोत्री के सब मुख्य मुख्य पुरुष कीर तुम्हारे पुर्रानिये मेरे पास थाये॥ २४। थार तुम कहने लगे इसारे परमेश्वर यहावा ने इस की स्था विश्व क्या मर तिर क्या कि इस व्या मा उस विश्व क्या कि इस व्या कि इस विश्व कि इ यहीवा कहें से हम से कहना थीर हम सुनकर

हमें मानेगी ॥ २८ । जब तुम मुक्त से ये बाते कह यहीवा एक है ॥ ५-। तू अपने परमेश्वर यहीवा से एक यहीवा में अपने सारे जीव थीर सारी थिक के सहा कि हम से जो बाते तुम से कही साथ प्रेम रखना ॥ ६ । गीर ये आचार जो में आज जाको॥ ३९। यर तू यहीं मेरे पास खदा द्वाना कीर इन्दे अपने अपने घर के चौखट की बाजु में कीर में वे सारी ब्राज्ञाएं बीर विधियां बीर नियम बीर अपने फाटकों पर लिखना॥

.खेत का न उस के दास का न उस की दासी का | जिन्हें तुक्षे उन की । सिखाना दे।गा तुक से कष्ट्रंगा इस लिये कि वे उन्दे उस देश में जिस का फ्रीध-कार मै उन्दे देने पर छूमाने ॥ ३२ । से तुम यापने परमेश्वर यहावा की व्याचा के अनुसार करने में चौक्सी करना न तो डिंहने मुद्दना कार न याएं।। इड । जिस मार्ग पर चलने की आचा तुम्हारे परमेग्बर यदेशवा ने तुम की दिई है उस सारे मार्ग पर चलते रदे। इस लिये कि तुम जीते - रदे। थ्रीर तुम्दारा भला है। श्रीर जिस देश के तुम श्रीधकारी है। श्री चस्र में तुम बहुत हिन्। सी बने रहे। ॥

ई यह वह बाजा बीर वे विधियां श्रीर नियम दें जी तुम्हें सिखाने की खपना तेज थैं।र महिमा दिखाई है थै।र हम ने उस तुम्दारे परमेश्वर यहावा ने इस लिये खाजा दिई है का शब्द थारा के बीच में से खाते हुए सुना खाल कि तुम उन्दे उस देश में माना लिस के खिछकारी को दिन इस को जान पड़ा है कि परमेश्वर मनुष्य से टीने को पार जाने पर हो, २ । श्रीर तू श्रीर तेरा खाते करता है तै।भी मनुष्य जीता रहता है ॥ २५ । वेटा श्रीर तेरा पाता यहावा का भय मानते हुए खब इम क्यों मर जाएं क्यों कि इस वही खाग से इम उस की उन सब विधिया थ्रीर श्राझाश्री पर जी

है से में ने सुनी इन्हों ने की कुछ कहा से भला तुक की सुनाता हू से तेरे मन में बनी रहें ॥ ७ । कहा ॥ २९ । भला होता कि उन का मन सदा थार तू इन्हें अपने लडकेवालों की समभाकर ऐसा हो बना रहें कि मेरा भय सानते थार मेरी सिखाया करना थार घर में बैठे मार्ग पर चलते सब याचाया पर चलते रहे जिस से उन की श्रीर लेटते उठते दन की चर्चा किया करना ॥ ६। श्रीर **उन के वश को मलाई सदा ले। बनी रहे ॥ ३०।** इन्दे स्रपने हाथ पर चिन्दानी करके वांधना स्रीर जाकर उन से कह कि प्रापने प्रापने होरे से फिर वे तेरी प्रांखों के बीच टीके का काम दें॥ ९।

९०। श्रीर क्षव सेरा परमेश्वर यदीवा तुभे उस देश में पहुंबार जिस के विषय उस ने इब्राहीम इस्हाक् और याकूय नाम सेरे पितरों से तुक्षे देने को किरिया खाई बीर जब यह तुम की बड़े बड़े फीर बच्छे नगर छातून नको बनाये, १९। श्रीर याच्छे याच्छे पटार्थी से भरे दुर घर जो तूने नहीं भरे चौर खुडे हुए कूएं ची तू ने नही खोदे थौर दाख की द्यारियां थौर चलपाई के वृद्ध ची तू ने नहीं समाये ये सब यम्नुएं जब बद हे थार तू याके तुप्त ही, पर । तब सचेत रहना न ही कि तू यदे। या की मूल जार जी तुमें टासत्य के घर षर्मात् मिव देश से निकाल लाया है।। १३। प्रपने परमेश्वर यहावा का भय मानना उसी की सेवा करना और उसी के नाम की किरिया खाना ॥ 98 । तुम पराये देवताची के पर्धात् वपनी चारी स्रोर के देशों के लागों के रेयताया के पी है न हा लेना। १५। ब्रोकि तेरा परमेग्वर वटावा हो तेरे बीच है बह जल उठनेहारा ईश्वर है सा ऐसा न हा कि तेरे परमेश्वर यहावा का कीप तुक्त पर भडके खीर बद तुम का-पृथियी पर से नाथ कर डाले।

१६। तुम भ्रापने परमेश्वर यहीवा की परीवा न करना वैसे कि तुम ने मम्सा में उस की परीवा किई यो ॥ १०। श्रापने परमेश्वर परोवा की श्राचाओं विता-नियों थार विधियों की वो उस ने तुम की दिई दे सावधानों से मानना ॥ १८। थीर वी काम यहाया के लेटों में ठीक बीर श्राच्छा है सोई किया करना इस लिये कि तेरा भला हा श्रीर विस उत्तम देश के विषय यहावा ने तेरे पितरीं से किरिया खाई उस में तू प्रवेश करके उस का श्रीधकारी हो वार, १८। कि तेरे स्व श्रुष्ठ तेरे साम्टने से ध्रीक्रियार वार्ष वैसे कि यहाया ने कहा था॥

२०। फिर यागे को जय तेरा लड़का तुम से पूर्क कि ये चितानियां श्रीर विधि पीर नियम जिन के मानने की याजा हमारे परमेश्वर यहावा ने तुम की दिई है इन का प्रयोजन क्या-है॥ २९। तय यपने लड़के से कहना कि जय हम मिस में फिरीन के दास ये तब परोद्या बलवना हाथ से हम को

मिस में से निकाल लाया ॥ २२ । श्रीर यहावा ने हमारे देखते निस में फिरोन, श्रीर उस के सारे हाराने की दुख हेनेहारे छड़े छड़े चिन्ह श्रीर चमत्कार किये ॥ २३ । श्रीर हम की यह वहां से निकाल लाया इस लिये कि हमें इस देश में पहुचाकर जिस के विषय उस ने हमारे पितरें। से किरिया खाई श्री इस की हमें दे ॥ २४ । श्रीर यहां वा ने हमें ये सब विधियां पालने की श्राचा दिई इस लिये कि हम श्रामें परमेख्वर यहां वा का भय माने श्रीर इस सीति सब दिन हमारा भला हो श्रीर बह हम की लीता रक वे तैसे कि श्राच है ॥ २५ । श्रीर यह हम की लाता रक वे तैसे कि श्राच है ॥ २५ । श्रीर यह हम का वाता रक वाता हम सारी श्रीय हो हम की श्राचा के मानने में लीक वी करें तो यह हमारे लिये ,धर्म ठहरेगा ॥

9. फिर जब तेरा परमेध्वर यहीवा तुमे उस देश में जिस के प्रधिकारी द्दोने की तू जाने पर दै पहुचार धीर तेरे साम्दने से दित्ती निर्माणी समारी कनानी परिक्ती दिखी खीर यव्रमी नाम बहुत सी जातियों की स्त्रचीत् तुम से बड़ी भार सामधी साता जातियों की निकास दे, २। थीर तेरा परमेक्टर यदीवा उन्दे तुम से दरवा दे और तू उन की जीते तब उन्हें पूरी रीति से सत्यानाण कर डालना उन से वाचा न बांधना थीर न उन पर दया करना ॥ । श्रीर न उन से ब्याद ग्रादी करना न तो प्रापनी घेटी उन के घेटे की ट्याइ देना थीर न उन की चेठी की श्रपने घेटे के लिये व्याद लेना ॥ ८ । क्योंकि वद तेरे वेटे की मेरे पीके चलने वे यदकारगा थार दूसरे देवताओं को उपासना कराएगा ग्रीर इस कारण यदे।वा का कोष सुम पर भडक उठेगा छै।र वह सुक की श्रीघ्र सत्यानाश कर डालेगा॥ ५। उन लेगी से ऐसा घर्ताय क्षरना कि उन की बेटियों की ठा देना उन की लाठों की तोड डालना उन की श्रयोरा नान मूर्तिया को काट काटकर गिरा देना ग्रीर उन की खुदी दुई मूर्तियों की आगमे जलादेना॥ ई। क्येंकि तू अपने परमेश्वर यदावा की पवित्र प्रका है यदावा

ने पृधियी भर को सब देशों के लोगों में से तुक की। धून लिया है कि तूँ इस की प्रजा थीर निज धन ठहरे ॥ ७ । यहावा ने स्ना तुम से स्नेह करके तुम की चुन लिया इस का कारण यह न था कि तुम जिनती में श्रीर सब देशों के लोगी से याधिक ये वरन तुम तो सब देशों के लोगों से गिनती में घोडे घे॥ द। यहीवा ने जी तुम की वलवन्त हाथ के द्वारा दासत्व के घर में से श्रीर मिस्र के राजा फिरीन के द्वाच से क्रुहाकर निकाल लिया इस का यदी कारण या कि वह तुम से प्रेम रखता है और उस किरिया की भी पूरी करना चाइता था जी उस ने सुम्दारे पितरीं से खाई घी॥ १। से जान रख कि तेरा परमेश्वर यहावा ही परमेश्वर है वद विश्वास्योग्ध ईशवर है थार का उस से प्रेम रखते थार उस की षाचारं मानते हैं उन के साथ वह दकार पीठी लों ष्यपनी वाचा पालता थार उन पर करवा करता रहता है, १०। ग्रीर जी उस से बेर रखते है वह चन के देखते उन चे घदला लेकर नाश कर डालता है अपने वैरी के विषय वह विलम्ब न करेगा उस के देखते ही उस से बदला लेगा ॥ ११ । इस लिये दन याचाओं विधियों थे।र नियमें की हो मे आज तुमे चिताता हू मानने में चै।कची करना ॥

प्रा । श्रीर तुम को इन नियमों को मुनकर मानागों श्रीर इन पर चलागे तो तरा परमेश्वर यहावा भी उस करणामय वाचा की पालेगा को उस ने तेरे पितरी से किरिया खाकर बांधी थी ॥ १६ । श्रीर वह तुम से प्रेम रक्खेगा श्रीर तुम आशोप हेगा थीर गिनती में वकुएगा श्रीर का देश उस ने तेरे पितरी से किरिया खाकर तुम को देन कहा है उस में वह तेरी सन्तान पर श्रीर अन्न नये दाखमधु श्रीर टटके तेल आहि मूमि की उपव पर याशीय दिया करेगा श्रीर तेरी गाय वैल श्रीर भेड़बकरियों को वक्ती करेगा ॥ १८ । तू यब देशों के लेगों से अधिक धन्य होगा तेरे थोच में न पुष्प न स्त्री निवंश होगी श्रीर तेरे पश्चीं में भी ऐसा कोई न होगा ॥ १५ ॥ श्रीर यहोवा तुम से सब प्रकार की रोग दूर करेगा श्रीर मिस की खुरी खुरी ज्याधियां सिन्हें तू जानता है उन में

से किसी 'को तेरे न उपजाग्या तेरे सब खैरियां ही की उपजारमा ॥ १६ । थीर देश देश के जितने लोगो की तेरा परमेश्वर यहावा तरे वश में कर देगा तू उन सभी की सत्यानाश करना उन पर तरस की दृष्टि न करना न उन के देवतायों की उपासना करना नहीं तो तू फन्दे में फस खारगा॥ १७। यदि तृ ष्रपने मन में से।चे कि वे जातियां ची मुक्त से क्राधिक दें सामे उन का क्योंकर देश से निकाल सकूं, १८। तामी उन से न हरना की कुछ तिरे परमेश्वर यदावा ने फिरीन चे श्रीर सारे मिस से किया उसे भली भांति स्मरक रखना ॥ १९ । हो। यहे वहे परीका के काम तू ने अपनी श्रांकी से देखे थीर जिन चिन्हों शीर चमत्कारीं शीर जिस वल-वन्त द्वाच क्रीर वढ़ाई हुई मुका के द्वारा तेरा परमे. प्रवर यहे। या तुभा की निकाल लाया इन के प्रमुकार तेरा परमेश्वर यहावा उन चय लोगों से भी विन ये तु हरता है। करेगा॥ २०। इस में याधिक तेरा परमेश्वर यहावा उन के बीच वरें भी भेलेगा यदां ली कि उन में से जी असकर किय जाएंगी से। भी तेरे साम्दने से नाम दी जाएंगे॥ २९१ उन से त्रास न खा क्योंकि तेरा परमेश्वर यहावा तेरे बीच दै श्रीर वह महानु श्रीर भययोग्यं ईश्वर है॥ ३३। तेरा परमेश्वर यहावा उन सातियों की तेरे श्रामे से धीरे धीरे निकाल देगा से तूरक दम से उन का श्रन्त न कर सकेशा नहीं तो वनैले पशु वरुकर तेरी ष्टानि करेगे॥ २३। तीसी तेरा परमेक्टर यहावा उन की तुम से एरवा देशा थीर सब ली वे सत्या-नाज न द्वी खारं तब ले। उन की प्रांत व्याकुल करता रदेगा॥ २८। स्रीर यह उन के राजाओं की तेरे द्वाच में करेगा चौर तू उन का नाम भी धरती पर से मिटा डालेगा उन में से कोई भी तेरे साम्द्रने खडान रह सकेगा थीर धन्त में तू उन्हें सत्यानाथ कर डालेगा ॥ २५ । उन के देवताया की खुदी हुई मूर्तियां सुम आगे में बला देना जा चान्दी वा सोना उन पर मका दे। उस का लालच करके

<sup>(</sup>१) मूल में आकाश के तही है।

न से लेना नहीं तो तू उस के कारण परे में फरोगा क्योंकि ऐसी यक्तुरं तुम्हारे परमेश्वर यहाया के लेखें चिनानी है । दई। श्रीर कोई चिनानी यक्तु अपने घर में न से साना नहीं तो तू भी उस के समान सत्यानाश की यक्तु उदरेगा यरन उसे सत्यानाश की यक्तु जानकर उस से चिन ही चिन खीर बैर ही बैर रखना ।

ट. जी जा जाका में जाल तुक्ते सुनाता हू इन सभी पर चलने की चैंकिसी करना इस लिये कि तुम जीते थीर बढ़ते रहा थीर जिस देश के विषय यहावा ने तुम्हारे पितरीं से किरिया खाई है इस में जाकर इस के बाधकारी हो बाखो । २। थार स्मरख रख कि तेरा परमेश्वर यहावा इन चालीस बरसें में सुक्ते सारे मार्ग में इस तिये से आया है कि यह तुमे दीन बनाए भीर तेरी परीका करके जान से कि तेरे मन में क्या क्या है और तु उस की फ्राचाओं की पालेगा वा नदीं ॥ ३ । उस ने तुक्त की दीन बनाया भीर सूखा होने दिया फिर मानू जिसे न तू न तेरे पुरखा जानते भे बही तुम की खिलाया इस लिये कि बद तुम का चिद्यार कि मनुष्य क्षेत्रल राटी से नहीं जीता की की वर्ग पढ़ीया की मुद्द से निकलते दे उन से यह जीता है ॥ ॥ । इन चालीस यरशं में तरे यस्त पुराने न हुए श्रीर तेरे तन से नहीं गिरे ग्रीर न तेरे पांच मूले ॥ ४। फिर अपने सन में साध कि जैसा की र्थ भागने घेटे की ताहना देता यैसे ही तेरा परमेख्यर यदीया तुम की लाहना देता है। ६। से। स्रापने परमेख्यर यहे।या की बाजाओं की मानते दुर उस के मार्गी पर चलना और उस का भय मानना ॥ ७। कोंकि तेरा परमेश्वर यहावा तुभी एक उत्तम देश में लिये जाता है जो जल यहती हुई मदियों का बीर तराइयों श्रीर पहाड़ों से निक्सलते हुए गाहिरे गाहिरे सेातें का देश है ॥ दा फिर यद गोष्ट्र की दाखलताची मंबीरी चार मनारी का देश है बार तेलवाली जलपाई और मधुका भी देश है। ए। बस देश में अनु की महंगी न होगी बरन उस मे

तुओं किसी पदार्थ की घटी न देश्यी घटा के पत्थर लोहे के हैं। धीर वहां के पहाड़ों में से तू ताम्बा खोदकर निकाल सकेगा ॥ १०। श्रीर तू पेट भर खाएगा यीर उस उत्तम देश के कारण की तेरा परमेख्वर यहावा तुमे देगा उस का धन्य मानेगा ॥ ११ । सचेत रह न दे। कि अपने परमेख्वर पहाद्या की विसराकर उस की जो जो खाचा नियम खैार विधि में खाज तुमी सुनाता हूं उन का मानना होड है, १२। रें सान है। कि जब तूखाकर तृप्त दी ग्रीर श्रक्ते श्रच्छे घर बनाकर उन में बसे, १३। श्रीर तेरी गाय वैलें। थीर भेड़ वकरिया की वहती है। श्रीर तैरा से।ना चान्दी घरन तेरा सब प्रकार का धन बढ कार ॥ १८ । तव तेरा मन फूल कार थ्रीर तू यपने, परमेक्टर यद्दोवा की भूल जाए जा तुमी दासत्व की घर पर्यात् मिस देश से निकाल लाया है, १५। थार उस घडे थार भयानक जंगल में से ले खाया है जरा तेज विषयाले सर्प्य थ्रीर विस्क हैं थीर विना जल के सूखे देश में इस ने तेरे लिये चक-मक की घटान में जल निकाला, १६। भीर तुमें जगल में मान् खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा न जानते घे इस लिये कि बह तुमें दीन बनाए बीर तेरी परीक्षा कर करके प्रन्त में तेरा भला ही करे॥ १७। ग्रीर न हो कि तू से चने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्घ्य कीर मेरे ही भुजवल से मुक्ते प्राप्त हुई ॥ १८। पर तू अपने परमेश्वर यहावा की स्मरण रखना कि वदी है जो तुभी सर्पात प्राप्त करने का सामध्ये इस लिये देता है कि जो वाचा उस ने तेरे पितरीं से किरिया खाकर वाधी थी उस की पूरा करे जैसा प्राप्त प्रगट है।। १९। यदि तू प्रापने परमेश्वर यदेवा की विसराकर दूसरे देवताओं के पीसे हो से भीर उन की उपासना थीर उन की दबड-वत करे तो मे आज तुम की चिता देता हूं कि सुम निःसंदेष्ट नाथ है। जास्रोती ॥ २०। जिन कातियों की यहावा सुम्हारे सम्मुख से नाम करने

(व) मूल में जलते हुए।

<sup>(</sup>१) मूल में जिस की पत्यर लेहा हैं।

पर है उन्हों की नाई तुम भी खपने परमेश्वर यद्दीवा की न मानने के कारण नाश ही जाखोगे॥

दे हे दशाएल धुन आज तू यर्दन पार इस लिये जानियां

के। को तुक से वही थै।र सामर्थी दे थै।र ऐसे वहे नगरीं की जिन की ग्रहरपनाइ ग्राकाश से वार्त कारती है । अपने अधिकार मे ले॥ २। उन ने यहे बहे थ्रीर लम्बे लम्बे लेगा खर्णात् खनाक्यंथी रहते हैं जिन का दाल तू जानता है थीर उने के विषय तू ने यह सुना है कि अनाक्षंशिया के साम्दने कीन ठेहर सकता है।। है। से आज यह जान रख कि जी तेरे प्यागे भस्म करनेहारी प्याग की नाई पार जानेहारा है वह तेरा परमेश्वर यद्दावा है थीर बह उन का सत्यानाथ करेगा थीर तेरे साम्हने दवा देगा थीर हू यदीवा के कदे के ब्रनुसार उन का उस देश से निकालकर शीघ्र नाश करेगा ॥ ४। जब तेरा परमेश्वर यद्यावा उन्दे तेरे साम्दने से धिकपाकर निकाल चुके तय यह न सेचना कि यदेग्वा मेरे धर्म के कारण मुक्ते इस देश का अधिकारी होने की ले आया है बरन उन जातिया की दुष्टता ही के कारण यहावा उन की तेरे साम्दने से निकालता है॥ ५। तू को उन की देश का श्राधिकारी दीने की जाने पर दे इस का कारण तेरा धर्मा वा मन को सिधाई नही है तेरा परमेश्वर यद्याचा जा उन जातियों की तेरे साम्दने से निकालता है इस का कारण उन की दुष्टता है भीर यह भी कि जो वचन उस ने इवाहीम इंस्हाक् बीर यांकृष तेरे पितरी की किरिया खाकर दिया था उस की वह पूरा करना चाहता है ॥ ६। से। यद्य ज्ञानं रख कि तेरा परमेश्वर यद्दीवा जी तुभी वह अच्छा देश देता है कि तू उस का श्रीध-कारी हो से तेरे धर्म के कारण नहीं देता क्योंकि तू तो दठीली जाति है॥ १। इस वात का स्मरण कर थे।र कमीन भूल कि जगल मे तूने किस किस

रीति ग्रापने परमेश्वर यहाँचा की क्रीधित किया वरन जिय दिन से तू मिस देश से निकला जय लें। तुम इस स्थान पर न पहुंचे तथ लें तुम यद्दीया से यलवा दी वलवा करते थाये है। ॥ ८। फिर होरेव् के पास भी तुम ने यदाया की क्रोधित किया श्रीर यह कीप करके तुन्हें सत्यानाथ करने की उठा॥ (। जय में उस वासां की पत्यर की पटियाथी की जी यहावा ने तुम से वाधी घो लेने के लिये पर्यंत पर चढ गया तय चालीस दिन थार चालीस रात पर्धत पर ग्धा में ने न ता राटी खाई न पानी पिया ॥ १०। कै। र यद्याया ने सुक्षे ऋपने ही द्याय की लिखी दुई पत्थर की दोना परियान्नी की सीपा थ्रीर जितने वचन यद्दीवा ने पर्वत पर श्राग के वीच में से सभा के दिन तुम से कदे थे मा स्य उन पर लिये दुर चे॥ ११। बीर चालीस दिन बीर चालीस रात के बीते पर यद्दीया ने पत्थर की वे दी वाचा की पटियाएं मुक्ते दिई॥ १२। श्रीर यहावा ने मुक्त से कहा उठ यदां से भट नीचे जा वयों कि तेरी प्रजा के लाग विन की हू मिस से निकाल से आया है से विवाद गये दे जिस सार्ग पर चलने की खाजा में ने उन्दे दिई घो उस को उन्हों ने अटपट छोड़ दिया दे स्त्रधात् उन्हों ने एक मूर्ति कालकर बना लिई है ॥ १३। फिर यद्दीयाने मुक्त से कहा में ने उन लोगों की देखा कि वे इंडीनी जाति के दे॥ १४। की प्रव मुक्ते मत रोक में उन्दे सत्यानाश कर ग्रीर धर्मी पर से उन का नाम तक मिटा हालूं कीर उन से बढफर एक वही थ्रीर सामर्थी साति तुक्ती से सत्पन्न कर ॥ १५। तथ में घूमकर पर्धत से उत्तर चला ग्रीर पर्धत श्राग से जल रहा था सीर मेरे दोनों हाथों मे वाचा की वोनों पाँठयार घो॥ १६ । श्रीर में ने देखा कि सुम ने श्रापने परमेशकर यद्दोद्या के विक्रह पाप किया क्षीर एक व्रक्रहा कालकर वना लिया जिस मार्ग पर चलने की क्षाजा यदीया ने तुम की दिई भी उस की तुम ने भटपट छोड़ दिया था॥ १९ । से में ने दोनों परियाखीं की अपने दोनों हाथी। से

<sup>(</sup>१) गूल में धाकाय सा गढवासे नगरी की। (३) भूल में. कडी गर्दनवाला।

<sup>(</sup>१) मूल में परनेश्वर की क्यूंगुलीं। (३) मूल में कड़ी गर्दनवाले। (३) मूल में स्वाकाण के तले से।

• \$

लेकर फेक दिया थार वे तुम्हारे देखते टुकड़े टुकडे | है। गई॥ १८। तब तुम्हारे उस बड़े पाँप के कारण जिस करके तुम ने यदेखा के लेखे में यूराई करने से उसे रिस दिलाई थी मै यहावा के साम्हने गिर पडा भार पहिले की नाई अर्थात् चालीस दिन श्रीर धालीस रात तक न तो राटी खाई न पानी पिया ॥ १९। में तो यहावा के उस काप थार जलजलाइट से डरता था जिस से वह तुम्हे सत्यानाश करने की उठा या कीर उस बार भी यहावा ने मेरी मुन लिई ॥ २० । श्रीर यद्दीवा द्वाबन से इतना कीपित हुमा कि उसे भी सत्यानाश करने की उठा से उसी समय में ने दार्चन के लिये भी प्रार्थना कि ई॥ २९। श्रीर में ने बद बढ़ इा जिसे बनाकर तुम पापी दुर चे ले आग्रा में डालकर फूंक दिया और पीस पीसकर चूर चूर कर डाला और उस नदी में फेंक दिया जी पर्वत से उतरी थी॥ २२। फिर तबेरा थीर मस्सा श्रीर किन्नेतदत्तावा में भी तुम ने यद्दावा की रिस दिलाई थी॥ २३। फिर जब यद्देश्वा ने तुम की कादेशवर्ने से यह कहकर भेजा कि जाकर उस देश के का मै ने तुम्हें दिया है अधिकारी हो जायो तब भी तुम ने अपने परमेश्वर यद्यावा की आदा के विषद्ध वलवा किया श्रीर न तो उस का विश्वास किया न उस की बात मानी ॥ २८। बरन जिस दिन से मै तुम्हे जानता हू उस दिन से तुम यद्दावा से बलवा करते ब्राये हो।। २५। से। मै यद्यावा के साम्हने चालोस दिन श्रीर चालीस रात पडा रहा इस लिये कि यद्दीया ने तुम्ही सत्यानाश करने की कहा था। २६। भीर में ने यहावा से यह प्रार्थना किई कि ह प्रभु यहोवा क्रपना प्रजाबपी निज भाग जिसे तू ने श्रपने प्रताप से छुडा लिया श्रीर बलवन्त हाच वढ़ाकर मिस से निकाल लाया है उसे नाग्र न कर ॥ २०। श्रापने दास दशाहीम दश्हाक् श्रीर याकूल की सुधि कर भार दन लागां की कठारता भार दुष्टता श्रीर पाप पर चित्तन घर॥ २८। न हो कि जिस देश से तू इम की निकाल ले आया है उस के लोग यह कहने लगे कि पहीचा जो उन्हें 'उस देश में जिस ।

बीर उन से बैर भी रखता था इसी से उस ने उन्हें जगल में निकालकर मार हाला है।। २९। ये तेरी प्रजा थीर निज भाग है। थीर इन की तु अपने बड़े सामर्थ्य थीर बढ़ाई हुई सुना के द्वारा निकाल ले स्राया है ॥

१० उस समय यहावा ने मुक्त से कहा पहिलो परियायों के समान पत्थर की दो श्रीर पंटियाएं गढ लें श्रीर उन्हें लेकर मेरे पास पर्वत पर चढ़ श्रा श्रीर सकडी का एक सद्क बनवा ले॥ २ । भीर में उन पंटियास्री पर वे ही वचन लिख़ाा जा इन पहिली पटियाओ पर चे जिन्दे तू ने तीं इंडाला श्रीर तू उन्दें उस सहूक मे रखना॥ ३। सो मै ने बबूल को लकड़ी का एक सद्क बनवाया थीर पहिली परिवाशी के समान पत्यर की दे। और पंटियार गढ़ी तब उन्हें हाथें। में लिये दूर पर्वत पर चढ़ गया ॥ ८। श्रीर जो दस वचन यहावा ने सभा के दिन पर्वत पर स्नाग के बीच में से तुम से कदे थे वे दी उस ने पहिला की समान उन परियाखों पर लिखे खीर उन की मुसे कै। प दिया ॥ ५ । तब में फिरकर पर्वत से उतर जाया थ्रीर परियाधीं की अपने बनवाये हुए संदूक मे धर दिया थीर यहोबा की बाजा के बनुसार वे वदी रक्खी हुई हैं ॥ ६ । तब इसारली याकानिया क्षे कूयों से कूच करके मेासेरा लें। ब्राये वहां हादन मर गया थार उस की वहीं मिट्टी दिई गई थीरा उर्च का पुत्र रलाजार् उस के स्थान पर यासक का काम करने लगा ॥ ७ । वे वहां से कूच करके गुद्-गोदा की थार गुर्गोदा से यात्वाता की की जल बहती हुई नदियों का देश है पहुचे॥ ८। उस समय यहावा ने लेबी गोत्र की इस लिये खलग किया कि वियद्देशवा की व्याचा का सदक उठाया, करे थीर यहावा के सन्मुख खड़े होकर उस की सेवाटहल किया कर चीर उस के नाम से श्राशीर्वाद दिया करे जैसे कि श्राज के दिन ली होता, है॥ ९। इस कारख सेबीयों की अपने भाइयों को देने का बचन उन की दिया था पहुचान सकत को साथ की दे निज अंश वा भाग, नहीं मिला

यहावा हो उन का निज मारा है जैसे कि तेरे परमेक्ष्यर यहावा ने उन से कहा था। १०। में तो पहिले की नाई उस पर्वत पर चालीस दिन थार चालीस रात ठहरा रहा थार उस वार मी यहावा ने मेरी सुनी थार तुने नाथ करने की मनसा होड़ दिखे। १९। से यहावा ने मुक्त से कहा तू इन सेरों। की अगुवाई कर कि जिस देश के देने की मैं ने उन के पितरीं से किरिया खाकर कहा था उस में वे जाकर उस की। अपने अधिकार में कर से।

१२। श्रीर श्रव हे इसारल् तेरा परमेश्वर यहावा तुम से इस की छोड क्या चाइता है कि तू शपने परमेश्वर यहावा का भय माने उस के सारे मार्गी पर चले उस से प्रेम रक्खे श्रीर अपने सारे मन श्रीर सारे जीव से उस की सेवा करे, १३। कीर यदे। वा की को को बाचा बीर विधि में बाज तुमी धुनाता टू उन की माने जिस में तेरा भला देता प8। सुन स्वर्ग वरन सब से जवा स्वर्ग भी ख़ीर पृष्विती ख्रीर चस में जो जुरू है से। सब तेरे परमेश्वर पहावा ही का है।। १५ । तीभी यद्दावा ने तरे पितरीं से स्तेद थ्रीर प्रेम रक्ष्या थ्रीर उन के पी हे तुम लोगों की जी उन के वश दे। सारे देशों को लोगों में दे चुन लिया जैसा कि स्राज के दिन है। १६। सा स्रापने क्षपने दृदय का खतना करी खैार आगे की इठीले न द्या ॥ १० । क्योंकि सुम्हारा परमेश्वर यहावा वही ईश्वरीं का परमेश्वर खीर प्रमुखीं का प्रमु महान् पराक्रमी श्रीर भववात्रय ईश्टर है जा किसी का पक्ष नहीं करता श्रीर न घूस लेता है। १८। वह वपमूर श्रीर विधवा का न्याय चुकाता श्रीर परदेशियो से प्रेंम करको उन्हें भी जन सीर वस्त्र देता है।। १९।। की तुम परदेशियों से प्रेम रखना क्योंकि तुम भी मिस देश में परदेशों थे ॥ २०। स्त्रपने परमेश्वर यहीवा का भय मानना उसी की सेवा करना उसी की बने रहना श्रीर उसी के नाम की किरिया खाना॥ २१। घडी तेरे स्तुति करने के योग्य है और वही तेरा पर-मेरवर है जिस ने तेरे साम वे वहे थीर भयानक काम

किये हैं जिन्हें तू ने अपनी आंखों से देखा है। २२। तेरे पुरका तो मिस जाने के समय सत्तर ही मनुष्य घे पर श्रव तेरे परमेश्वर यहीवा ने तेरी, गिनती श्राकाश के तारी के समान बहुत कर दिई है।

११ • मी तू अपने , परमेश्वर यद्यावा से प्रेम रखना स्रोर खो सुक एस ने तुओं सौंपा है उस का श्रर्थात् उस की विधिया नियमा थीर आजाक्षा का नित्य पालन करना ॥ २। से। तुम बाज से।च रक्खों मै तो तुम्हारे वालवद्गीं से नहीं कहता जिन्हों ने न ती कुछ देखा श्रीर न जाना है कि तुम्हारे परमेश्वर यहावा ने क्या ताइना किई श्रीर कैसो महिमा श्रीर वलवन्त द्वाच श्रीर वकाई हुई मुना दिखाई, ३। श्रीर मिस मे वदा के राजा फिरीन की क्या क्या चिन्ह दिखाये श्रीर उस के सारे देश में क्या क्या काम किये, ४। श्रीर उस ने मिस्र की सेना के घोड़ों और रधों से क्या किया अर्थात अब वे तुम्हारा पीक्षा किये हुए घे तव, उस ने उन की लाल समुद्र में हुवाकर कैसे नाम कर डाला कि साज तक वन का पता नहीं, प्र। श्रीर तुम्हारे इस स्थान में पहुचने लें। उस ने जगल में तुम से ज्या क्या किया, ई। और उस ने बन्ने रलोळाज् के पुत्र दातान् श्रीर श्रवीरास् सं वया क्या किया श्रर्थात् पृथिवी न श्रपना मुद्द प्रकारको उन को घराना होरा सीर सब अनु-चरी समेत सब इवार्यालयी के देखते कैसे निगल लिया॥ ७। पर यहोवा के इन सब बड़े बड़े कामी की तुम ने भ्रापनी श्रांखी से देखा है। दा इस कारक, कितनी प्राचारं मे क्राज तुम्हें, सुनाता हू उन सभा को माना करना इस लिये कि तुम सामर्थी द्वाकर उस देश में जिस के श्राधिकारी होने की तुम पार जाने पर है। प्रवेश करके उस के फ्रांधकारी है। जायो, ९। ब्रीर उस देश में बहुत, दिन रहने पास्रो जिसे तुम्हें और सुम्हारे बंध को, देने की किरिया यहावा ने तुम्हारे पितरा से खाई श्रीर उस में दूध कीर मधुकी धारारं,बहती हैं।। १०। देखा जिस देश की बाधिकारी डोने की तुम जाने पर दे। से (१) मूल में बीच नें। '

<sup>(</sup>१) तूल में कड़ी गर्वभवाति । (१) तूल में बही तेरी स्तुति है।

जहां तुम बीज बाते चे बीर हरे गा। के रात की रीति के बनुसार बपने पांच से घरदा बनाकर सींचते धे ॥ ११ । पर जिस देश के व्यधिकारी दोने की तुम पार जाने पर हा मेा पहाड़ों थार तराइयों का टेश है और बाकाश की वर्षा के बल से सिचता है। १२। यह ऐसा देश है जिस की रोरे परमेश्वर पराया की मुधि रश्ती है धरन धरम के बादि में ले बना ली तेरे परमेन्यर यहाया की दृष्टि इस पर लगातार लगी रहती दें ॥

१३। सीर पदि तुम मेरी बाचाओं की छा मे बाब तुम्हें मुनाता हूं ध्यान से मुनकर प्रपत्ने सारे मन बीर सारे जीव के साथ अपने परमेख्टर यदावा से प्रेम रक्खे हुए उस की देया करते रहा, १८। ता मे तुम्हारे देश में बरसात के पादि पीर पाना दोनों समयों की वर्षा की खपने खपने समय पर किया क्षरंगा जिस से मू पापना यह नपा दायमधु भीर टटका तेल मैचयं कर चकेगा ॥ १५ । थीर में सेरे पशुषों के लिये होरे मैटान में घास उपकासमा बीर रू पेट भर भर का चकेगा॥ १६। से क्यपने विषय मचेत रहा न हा कि तुम अपने मन में धीया खाणी थार यहककर इसरे देवताओं की स्वासना थार उन की दरहवत करने लगा, १०। जीर वदीया का कीय तुम पर भड़के धीर यह जाकाश की वर्षा यन्द कर दे थीर भनि व्यपनी उपज न दे थीर सुम उस उत्तम देश में से क्षा बद्दादा तुम्दें देता दे शाद्र नाश हो सार्था॥ ९=। या तुम मेरे ये यसन अपने यापने भन थार जीव से धारक किये रहना थीर चिन्दानी करके अपने दाशों पर याधना थै।र छ सुम्हारी बांद्या के बीच टीके का काम दें॥ १९। बीर तुम घर में यैटे मार्ग पर चलते लेटते चटते दन को चर्चा करके जपने लडकेयाली की रिखाया करना ॥ २० । श्रीर इन्टें खपने प्रपनं घर के चै।खट के बालुखीं थ्रीर खपने फाटकों के रूपर सिखना, २१। इस लिये कि जिस देश के विषय यद्रीया ने तेरे पितरी से किरिया खाकर कहा कि मैं षसे मुक्टे दूगा उस में मुक्टारे बीर तुम्हारे लडके-

मिस देश के समान नहीं है जहां से निकल आये है। | वालों के दिन बहुत है। बरन जब ली पृथिवी के कपर का बाकाश बना रहे तब लों वे भी बने अहैं। २२ । सा यदि तुम इन सव याचायों के मानने में को में तुम्दें सुनाता हूं पूरी चै। कसी करके अपने परमेश्वर बहावा से प्रेम रक्खो श्रीर उस के सारे मार्गी पर चला थीर उस की यने रहा, २३। ता यदीवा उन सब जातियों की तुम्हारे प्राग्ने से निका-लेगा थार तुम अपने से बड़ी थीर सामर्थी जातियां के अधिकारी ही जायारी ॥ २४। जिस जिस स्थान पर तुम्हारे यांव पडे वे सव तुम्हारे है। जाएंगे प्रयात वंगल से लयानान् तक थार परात् नाम महानद से से परिचम के समुद्र की सुम्हारा सिवाना द्वारा।। २५। तुम्हारे साम्हने कार्ड भी खसान रह सकेगा क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांच पहे उस सब पर रहनेहारी के नन ने तुम्हारा परमेश्वर यद्दीवा खपने यचन के जनुसार तुन्दारे कारब दर थीर घरघराटट रचनारमा ।

२६। सुना में पाल के दिन तुम की पाणीय थीर साव दोने। दिखाता हूं ॥ २०। अर्थात् यदि सुन खपने परमेश्वर यहावा की इन बाचायों का जा में बाब तुम्दे हुनाता हू माना ता तुम पर आधीय देशो ॥ २८। श्रीर यदि तुम प्रपने परमेश्वर यदीवा की बाजायों की न माना बीर जिस मार्ग की याचा में यां मुनाता हू उसे क्रोडकर दूसरे देवतायों के पीके हा ले जिन्हें तुम नहीं जानते ते। तुम पर शाप पहेगा ॥

२९। थीर अब तेरा परमेश्वर यदीवा तुभ की उस देश में पहुचार जिस के बाधिकारी दोने की तू जाने पर है तब प्राक्षीय गरिक्जीम् पर्वत पर से थीर साप स्थाल् पर्वत पर से मुनाना ॥ ३०। व्या ये गर्दन के पार मूर्ण के ग्रस्त दोने की श्रोर षाराया के निवासी कनानियों के देश में गिलाल के साम्दने मारे के यांज यूची के पास नहीं है। ३१। तुम ती यदेन पार इसी लिये जाने यर है। कि सो देश सुम्हारा परमेश्वर यद्याचा सुम्हे देता है चस के षाधिकारी दें। आधा भीर तुम उस के **प्राध**-

<sup>(</sup>१) मूल में पर्धत पर रखना।

कारी दोकरं उस में खास करीती ॥ ३२। से जितनी विधियां और नियम में याज तुम की सुनाता हू उन सभी के मानने में चैकिसी करना ॥

ं १२. जी वंश तुन्हारे पितरी के परमेश्वर यहीवा ने तुन्हें खांधकार में लेने को दिया है उस में जब लें तुम भूमि पर जीते रहा तब लें। इन विधिया थीर नियमों के मानने मे .चीकसी करना॥ २। जिन जातियों के सुम खाधकारी द्यागे उन के लोग कचे कचे पदाड़ों या टीला पर वा किसी मांति के दरे, घृष के तले जितन स्यानें। मे अपने देवतायों की उपायना करते है उन सभी की तुम पूरी रीति से नाश कर डालना ॥ ३। चन की वेदियों की ठा देना उन की लाठों की तोड़ दालना उन की अधेरा नाम मूर्तिया की खाग में जला देना और उन के देवताओं की खुटी हुई मूर्तियो की काटकर गिरा देना कि उस देश में से ्र - उन की नाम तक मिट जाएं॥ 8। फिर की वे करते ई तुम अपने परमेश्वर यदीवा के लिये वैसे न करना॥ थे। वरन की स्थान तुम्हारा प्रमेश्वर प्रदेशवा तुम्हारे सब गोत्रों से से सुनं लेगा कि बड़ां ऋपना नाम बनाये उक्खे उस के उसी निवासस्थान के पास चाया करना ॥ ६ । थ्रीर वही तुम ग्रपने दीमवील मेलबाल दशमाश ग्रीर उठाई हुई भेटे ग्रीर मन्त की वस्तुरं थीर स्वेच्छाविल थार गायवैला थार भेडवकारिया की पहिली ही ले जाया करना ॥ छ। थीर वहीं सुम श्रपने परमेश्वर यदे। वाक्षेसाम्टने भोजन करना खार अपने अपने घराने समेत उन सब कामा पर जिन में तुम ने दाच लुगाया दे। श्रीर जिन पर तुम्हारे परमेश्वर यहावा की आशीय मिली हो थानन्द करना॥ द। जैसे इस खाजकल यहा जे। काम जिस की माखता है सोई करते है बैसे तुम ,न करना॥ ९ । जा विश्वामस्थान तुम्हारा परमेश्वर तुम्बं करता है वस जायो थीर घट तुम्हारी चारों लेबीयों के। न के। हना ॥

थोर के सब धत्रुथों से सुम्दं वियाम दे श्रीर सुम निहर रक्ष्मे पायो, १९ । तय की स्थान सुम्हारा परमेग्बर यद्दीवा श्रापने नाम का निवास ठक्षराने के लिये चुन ले उसी में तुम व्यपने दें।मवलि मेलवलि दशमांश उठाई हुई भेंटे थीर मन्तों की सब उत्तम उत्तम वस्तुरं जा तुम यदीया के लिये सकल्व करीगे निदान जितनी वस्तुओं की बाजा में तुम की सुनाता हू उन सभा की यहीं ले जाया करना॥ पर । थार वहां तुम खपने अपने घेटे वेटिया थार दास दासियों सहित खपने परमेश्यर यद्दीखा के साम्टने श्रानन्द करना श्रीर हो लेबीय तुम्हारे फाटकी में रहे यह भी यानन्द करे बग्नोंकि उस का तुम्हारे सा कोई निज भारा या यश न दोशा ॥ १३ । सचैत रद कि तू अपने चामविषया की दर एक स्थान पर जो देखने में खार न चढ़ार ॥ १८ । जो स्थान तेरे किसी गोत्र में यहाया चुन से बही अपने द्वाम-, यलियों की चढाया करना थार जिस जिस काम की आ चा में तुक्र की सुनाता टू उस की वहीं करना॥ १५। पर तू छपने मद्य फाटकों के भीतर श्रपने जी की इच्छा थीर श्रपने परमेश्वर यद्दीवा की टिई हुई क्राणीय के अनुसार पशु मारके द्या यक्तेगा शुद्ध थीर अशुद्ध मनुष्य दोनी खा सर्कीगी जैसे कि चिकारे और इरिय का नास ॥ १६ । । घर उस का लोहू न खाना उसे बल की नाई भूमि पर **उग्रहेल देना ॥ १० । फिर अपने अ**झ झा नये दाखमधु या टटके तेल का दशमांश सीर सपने गायवैसा वा भेडवकरियों के पश्चितारे श्रीर अपनी मन्तिता की कोई बस्तु थीर अपने स्वेक्कावाल कीर उठाई हुई भेंटे अपने सब फाटकों के भीतर न खाना, १८। उन्हें अपने परमेश्वर यदीवा के साम्दने उसी स्थान पर जिस की घट चुने यापने घेटे घेटियां थीर दास दासियों के भीर का नेबीय तेरे फाटकी के भीतर रहेगे उन के साथ खाना ख्रीर तू अपने यद्दीवा तुम्हारे माग्रा में देता है यहा तुम खब ली परमेख्वर यद्दीवा के साम्दने खपने सब कामे। पर तो नहीं पहुचे ता ता पर बब तुम यर्दन पार बाकर विजन में द्वाध लगाया है। खानन्द करना ॥ १९। सस्रेत उस देश में जिस के भागी तुम्हारा परमेश्वर यदावा रह कि जब लों तू भूमि पर जीता रहे तब ले।

चाहे थीर तू से चने लगे कि मै मांस खातगा तय को मांस तेरा की चादे से खा सकेगा॥ २१। को । स्थान तेरा परमेश्वर यद्दोखा श्रपना नाम बनाये रखने के लिये चुन ले यह यदि तुभ से यहुत दूर हो तो जो गायवैस भेडवकरी यदावा ने तुसे दिई ही उन में से जी कुछ तेरा जी चादे से। मेरी श्राचा के ब्रनुसार मारके ब्रपने फाटकों के भीतर खा सकेगा॥ ३३। जैसे चिकारे और हरिया का मांच खाया जाता है वैसे ही उन की भी खा सकता शह अशह दोना प्रकार के मनुष्य उन का मांच खा उकी ।। २३। पर उन का लेलू किसी भांति न खाना क्योंकि लाइ जो है सा प्राख ही है थार तू मांस के साथ प्राब न खाना॥ २४। उस की न खाना उसे जल की नाई समि पर उदहैल देना॥ २५। तू उसे न खाना इस लिये कि घट काम करने से की यहावा के लेखे ठीक दै तेरा भीत तेरे पीके तेरे वंश का भी भला हो ॥ २६ । पर जय तू कोई यस्तु पवित्र करे वा मन्तत माने तो ऐसी वस्तुएं लेकर उस स्थान की जाना जिस की यदावा चुन लेगा ॥ २०। ग्रीर वदां अपने देशमद्यतिया के मांस थीर लेडू देशों की ग्रपने परमेश्वर यद्दीवा की वेदी पर चढाना थीर मेलबालियों का लाहू उस की बेदी पर उग्डेलकर उन का मांस खाना॥ २८। इन वातों की जिन की याचा में तुमें गुनाता ह चित्त लगाकर युन कि जय तू वद काम करे जा तेरे परमेक्टर यदाया के सेखे मला थार ठीक है तब तेरा बीर तेरे पीछे तेरे यंग्र का भी सदा ले। भला दे।ता रहे॥

२९ । अब तेरा परमेख्य यहावा उन जातियों को जिन का कांध्रकारी होने की तू जाने पर है तेरे आगे से नाथ करे बीर तू उन का खांधकारी होकर उन के देश में बस जाए, ३० । तब सचेत रहना न ही कि उन के सत्यानाथ होने के पीहे तू मी उन की नाई फंस जार खर्थात् यह कहकर उन के देवताओं की न पूक्रना कि उन जातियों के लाग खपने देवताओं की उपासना किस रीति करते

२०। जब तेरा परमेश्वर पहीवा अपने वचम के ये में भी वैसी ही करंगा ॥ ३९। तू अपने परमेश्वर अनुसर तेरा देश व्यक्त श्रीर तेरा जी मांस खाने वहावा से ऐसा वरताव न करना क्योंकि जितने वाहे थीर तू सेवने लगे कि में मांस खातगा तथ प्रकार के कामी से पहावा घिन थीर वैर रखता है जो मांस तेरा जी चाहे से खा सकेगा ॥ २९। जो उन सभी की उन्हों ने अपने देवताओं के लिये स्थान तेरा परमेश्वर पदीवा अपना नाम बनाये किया है वरन अपने वेटे बेटियों की भी वे अपने रखने के लिये चन ले वह पदि तक्ष से बहत दूर हो देवताओं के लिये होम करके जलाते हैं ॥

इन्हें जितनी वातों की मै तुम की प्राचा देता हूं उन की चैकिस ही कर माना करना न तो उन में कुछ बढाना श्रीर न कुछ घटाना ॥

१३ यदि तेरे बीच कोई नबी वा स्वप्न देखनेहारा प्रगट देशकर तुके कोर्ड चिन्द वा चमत्कार दिखार, २। श्रीर जिस चिन्द वा चमरकार की मनाव उद्दराकर वह तुभ से करे कि आस्रो हम पराये देवतास्रों के पोड़े हाजर त्राश्रव लें तुम्दारे अनजाने रहे उन की उपासना करे से पूरा देश जाए, इ.। तै। मी तू उस नवी वा स्वप्न देखनेहारे के वचन पर कान ने धरना क्योंकि तुम्दारा परमेख्वर यद्दीवा तुम्हारी परीवा लेगा इस लिये कि जान ले कि ये सुभ से श्रपने सारे मन श्रीर सारे जीव के साथ प्रेम रखते हैं वा नहीं ॥ ४। तुम श्रपने परमेश्वर यहावा के पीके चलना श्रीर उस का भय मानना थीर उस की खादाखी पर चलना थीर उस का वचन मानना ग्रीर उस की सेवा करना क्रीर उस के बने रहना॥ ५। क्रीर ऐसा नबी बा स्वपु देखनेदारा जी तुम की तुम्हारे उस परमेश्वर यहावा से फरको जिस ने तुम की मिस देश से निकाला और दासत्य के घर से कुडाया है तेरे उसी परमेश्वर यद्देशवा के मार्ग से बहुकाने की बात कटनेहारा ठहरेगा इस कारण वह मार डाला जाए। इस रोति तू अपने बोच में से ऐसी बुराई की दूर

ई। यदि तेरा समा भाई वा बेटा वा बेटी वा तेरी अर्द्धामिन वा प्राथिप प्रेरा कोई मित्र निराले में तुभ की यह कहकर फुसलाने लगे कि

<sup>(</sup>१) मूल में तुम्हारी गोदं की स्त्री।

षाणा इस दूसरे देवताणी की उपासना करें जिन्ह न तून तेरे पुरखा जानते थे, १ । खीर न तून तेरे पुरखा उन्हें जानते थे चाहे वे तुम्हारे निकट रहनेदारे धासपास के लेगों के चाहे पृष्यियों की एक छोर से लेके दूसरी छोर लें दूर दूर रहनेहारें। के देवता हों, ८। तो उस की न मानना खरन उस की न सुनना थीर न उस पर तरस खाना न के।म-लता दिखाना न उस की छिपा रखना ॥ ९ । उस की खब्ज्य घात करना उस के घात करने में पहिले तेरा हाथ उठे पीछे सब लेगों के हाथ एठें॥ १०। उस पर ऐसा पत्थरबाह करना कि बह मर जाए खोंकि उस ने तुम की तेरे उस परमेख्वर यदीवा की थीर से जी तुम की दासत्व के घर खारा किया है ॥ १९। थीर सारे इसारली सुनकर भय खारा थीर ऐसा बुरा काम फिर तेरे बीच न करेगे॥

१२। यदि तेरे किसी नगर के विषय, जो तेरा परमेश्वर पहावा तुभे रहने के लिये देता है ऐसी वात तेरे सुनने में आए कि, ५३। कितने अधम पुरुषा ने तुम्हारे बीच मे से निकलकर अपने नगर के निवासियों की यद कदकर बद्दका दिया है कि थायो इस दूसरे देवतायों की जो बाब ली तुम्हारे श्रनजाने रहे उपासना करे, १४। तो प्रक्रपाक करना थार खाजना थार भली भांत पता लगाना थार की यह बात सच हा खीर कुरू भी संदेह न रहे कि तेरे बीच ऐसा घिनाना काम किया जाता है, १५। तो खबण्य चस नगर के निवासियों को तलवार से मार डालना थीर पशु खादि उस सब समेत ना उस में हो उस की तलवार से सत्यानाश करना ॥ १६ । थीर उस में की सारी लूट चैाक के बीच एकट्टी कर उस नगर की लूट समेत अपने परमेश्वर यहे। बा के लिये माना सर्व्याग देाम करके जलाना श्रीर वह सदा लें। डीइ रहे वह फिर बसाया न जार ॥ १०। थीर कोई सत्यानाश की वस्तु तेरे घाष न लगने पार कि यद्दीवा अपने भडके दुर की प से ग्रान्त द्वीकर जैसा उस ने तीरे पितरीं से किरिया खाई भी वैसा ष्टी तुम से दयाका व्यवदार करे श्रीर दया करके

खाओं इस दूसरे देवतायों की उपासना करें जिन्हें तुम की जिनती में बठाए ॥ १८ । यह तब होगा जब न तून तीरे पुरखा जानते थे, ७। खीर न तून तूम परमेश्वर यहावा की मानते छुए जिसनी तेरे पुरखा उन्हें जानते थे चाहे वे तुम्हारे निकट खाजाएं में खाज तुमें सुनाता हूं उन सभी की मानेगा रहनेदारे खासपास के लोगों के चाहे पृथिवी की खीर जी तेरे परमेश्वर यहावा के लेखे में ठीक है एक छोर से लेके दसरी छोर लें दर दर रहनेहारों से ई करेगा ॥

१८. तम अपने परमेश्वर यहीवा के पुत्र हो से सुर हुओं के कारण न तो अपना शरीर घीरना श्रीर न भेंदिं के वाल मुहाना ॥ ३। ध्योंकि तू अपने परमेश्वर यहीवा के लिये एक पवित्र समाज है श्रीर यहीवा ने तुम, को पृषिवी भर के सब देशों के लोगों में से अपना निज धन होने के लिये 'खुन लिया' है।

इ। तू की है घिनीनी छहतु न खाना ॥ ८। जो पशु तुम खा सकते हो से। ये हैं अर्थात् गाय बैल भेड बकरी, ५। हिरेख चिकारा यखमूर बनेली बकरी साबर नीलगाय और बनेली भेड ॥ ६। निदान पशुओं में से जितने पशु चिरे वा फटे खुर- वाले और पागुर करनेवाले होते हैं उन का मांस तुम खा सकते हो ॥ ७। पर पागुर करनेहारी वा चिरे खुरवालों में से इन पशुओं के। अर्थात् कट खरहा और शापान् को न खाना ब्योंकि ये पागुर तो करते पर चिरे खुर के नहीं होते इस से वे तुम्हारे लिये अशुह है ॥ ८। फिर सूबर जो चिरे खुर का तो होता है पर पागुर नहीं करता इस से वह तुम्हारे लिये अशुह है से न तो इन का मांस खाना और न इन की लेग्य कुना ॥

ै। फिर जितने जलजन्तु है उन में से तुम हन्दें खा सकते ही खर्थात् जितनों के पंख छीर हिलके हीते हैं॥ १०। पर जितने जिना पंख छीर हिलके के हीते हैं उन्हें तुम न खाना क्योंकि जे तुम्हारे लिये खशुद्व हैं॥

१९ । सब शुद्ध पंचिया का मांस ता तुम खा सकते हो के १२ । पर इन का मांस न खाना श्रर्थात् उकास । इंड्फोड कुरर, १३ । गरुड चील श्रीर भांति भांति ।

<sup>।(</sup>१) मूख में श्रापनी आख़ी के बीच गजापन न करना।

के शाहीं, १८। बीर मांति मांति के सब कारा, १५। शुतमुंगं तहमाम् जलकुत्तर बीर मांति मांति के याज, १६। क्रीटा बीर यहा दोनें। जाति का उत्व बीर घुरू, १०। धनेश गिह दाहगील, १८। चारमं भांति मांति के यगुले नीया श्रीर चमगीदह, १९। बीर जितने रेगनेहारे पख्याले है से। सब तुम्हारे लिये श्रमुह है, वि खाए न जागं॥ २०। पर सब शुह पंत्रवालों का मांस तुम खा सकते है।॥

२१ । जी श्रापनी मृत्यु से मर जाए उसे तुम न रताना उसे श्रापने फाटकों के भीतर किसी परदेशी की रताने के लिये दें सफते ही बा किसी विराने के शाब घेच सकते हा पर तू तो श्रापने परमेण्यर यहे।या के लिये पाँचन्न समाज है। बक्रा का बच्चा उस की माता के दूध में न सिक्षाना ॥

२२ । बीज की सारी उपन में से सा बरस बरस खेत में उपने दशमांग प्रवश्य प्रलग करके रखना ॥ २३। श्रीर विस स्थान की तेरा परमेण्यर यहाया श्रपने नाम का निधास ठदराने के लिये चुन ले उस न प्रपने पत्त नये दारामधु थै।र टटके रोस का इक्षमांत्र श्रीर खपने साय धैनां श्रीर भेड वर्कारवा के पहिलोठे प्रपत्ने परमेश्वर प्रष्टीचा के साम्दने खाया करना जिस में तुम उस का भय नित्य मानना मीखोरी ६ =४। पर यदि यह म्यान जिस की तेरा परमे-ध्यर यद्देग्या प्रपना नाम यनाये रप्तने के लिये चुन लेगा यहत दूर ही थार इस कारण यहां की यात्रा सरे लिये इतनी सन्वी है। कि तू प्रपने परमेण्वर यहीया की आशीय में मिली दुई यन्तु गं यहां न ले जा सकी, म्था ती उसे येचके क्येंये की याध दाम में लिये हुए उम्र म्याम पर जाना द्या तेरा परमेश्वर यद्यावा मुन लेगा॥ २६। श्रीर यहां गायवैल वा भेड़वकरी या दाखमधु या मदिरा या किसी मान्ति की यन्तु क्यों न दे। जी सेरा जी चाए से। उसी क्षेय से मोल सेकर प्रावन घराने समेरा प्रावने प्राप्तेग्वर यहावा के साम्टने धाकर ग्रामन्द करना ॥ २० । श्रीर प्रपने फाटकों के भीतर के लेबीय की न होडना क्योंकि तेरे साथ उस का कोई भाग या प्रध न श्रीमा ॥

२८ । तीन तीन वरस के बीते पर तीसरे वरस की उपल का सारा दशमांश निकालकर श्रपने फाटकों के भीतर एक्ट्ठा कर रखना ॥ २९ । तब लेबीय जिस का तेरे स्मा काई निज भाग वा श्रश न होगा वह बीर जी परदेशी बीर वपसुर बीर विधवार तेरे फाटकों के भीतर हो वे भी श्राकर पेट भर राग जिस से तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे स्थ कामों से तुमें श्राशीय दे॥

१५ सात सात घरच की बीते पर जगादी क्रोड़ देना, २। अर्थात् जिस किसी ऋण देनेदारे ने अपने पड़ासी की कुछ उधार दिया हो से उस की उगाही क्रोड दे थीर व्यपने परोसी वा माई से उस की घरवस न भरवा से खोकि यहावा के नाम से उताही को इ देने का प्रचार हुआ है ॥ ३ । विराने मनुष्य से तू उसे वरवस भरवा सकता है पर जो खुक तेरे मार्च के पास तिरा हा उस की तू विना भरवाये होड देना॥ ४। तेरे वीच कोई दरिद्र न रहेगा स्प्रोकि जिस देश की तेरा परनेष्ट्रर यहाद्या तेरा भाग करके तुभी देता दै कि तू उस का खिंधकारी दे। उस मे अद तुभे बहुत ही आशीय देगा ॥ ५। इतना हा कि तू अपने परमेश्वर यद्याचा की बात चित्त लगाकर धुने थीर इस सारी बाद्या के ने में ब्रान तुभे सुनाता टू मामने में चौकसी करे॥ ई। तब तेरा परमेक्टर यदेग्या अपने यचन के श्रनुसार तुमे श्राणीय देगा कीर तू बहुत जातिया की उधार देशा पर तुभी उधार लेना न पड़ेगा और तू बहुत जातियों पर प्रमुता करेगा पर वे तेरे कपर प्रमुता करने न पाएँगी॥

७। जो देश तेरा परमेश्वर यहावा तुभी देता है उस को किसी फाटक के भीतर यदि तेरे भाइयों में से कोई तेरे पास दारेंद्र हो तो अपने उस दारेंद्र भाई के लिये न ता अपना हृदय कठार करना न अपनी सुट्टी कही करना ॥ ६। जिस बस्तु की घटी उस की ही उस का जितना प्रयोजन ही

<sup>(</sup>१) भूल में उसा ,

उतना अवश्य अपना हाथ ढीला करके उस की | तेरा परमेश्वर यहीवा तेरे सारे कामें। मे तुक की चधार देना ॥ ९ । चचेत रह कि तेरे मन में ऐसी श्रधम चिन्ता न समार कि सातवां बरस जिस मे चगाही क्रोड देना होगा सा निकट है और अपनी दृष्टि तू अपने उस दारेद्र भाई की छोर से क्रूर करके उसे कुछ देने से नाइ करे थीर वह तेरे विषद्ध यहावा की देश्वाई दे थे।र यह तेरे लिये पाप ठचरे॥ १०। तू उस को व्यवस्य देना और उसे देते समय तेरे मन को छुरान लगे क्यों कि इसी वात के कारण तेरा परमेश्वर यहीवा तेरे सर्व कासों में जिन में तू ग्रयना द्वाघ लगाएगा खाशीय देगा ॥ १९ । तेरे देश में दरिद्र ते। सदा पाये जाएंगे इस लिये में तुमें यह खाचा देता हू कि तू भ्रापने देश में को श्रापने दीन दरिद्र भाइयों को खपना द्वाच कीला करके स्रवस्य दान देना॥

१२। यदि तेरा कोई भाईबन्धु अर्थात् कोई इती वा इतिन तेरे हाय विको और वह क् वरस सेरी सेवा कर चुके तो सातवे बरस उस की भ्रापने पास से स्वाधीन करके जाने देना॥ १३। श्रीर जब तू उस की स्वाधीन करके श्रपने पास से जाने दे तब उसे ठूळे हाथ जाने न देना॥ १८। वरन श्रपनी भेड़बकरियों श्रीर खलिहान श्रीर दाखमधु के कुगड में से उस की बहुतायत से देना तेरे परमेश्वर यहीवा ने तुमो जैसी याशीय दिई हो उस के अनुसार उसे देना॥ १५। ग्रीर इस वात की स्मरण रखना कि तू भी मिल देश में दास था और तेरे परमेश्वर यदीया ने तुभी छुडा लिया इस कारण मै ग्रास सुभी यद बाचा सुनाता हू॥ १६। श्रीर यदि वह तुमः से क्षीर तेरे घराने से प्रेम रखता क्षीर तेरे संग क्षानन्द से रहता ही थै।र इस कारण तुम से कहने लगे कि में तेरे पास से न जाकता, १०। ता सुतारी लेकर उस का कान कियाह पर लगाकर हेदना तब यह सदा लों तेरा दास क्या रहेगा। ख्रीर ख्रवनो दासी से भी रेसा छी प्हरना॥ १८। जब तू उस की आपने पास से स्वाधील करके जाने दे तब उसे होाड़ देना तुम की कड़िन न जान पड़े क्योंकि उस ने क

धाशीय देगा ॥

१९। तेरी गायों भीर भेड़वकरियों के जितने पहिलाठे नर हो उन सभी की अपने परमेश्वर यहावा के लिये पांचत्र रखना, श्रपनी गायों के पहिलाठे से कोई काम न लेना श्रीर न श्रपनी भेडवकरियों के पहिलाठे की जन कतरना॥ २० । उस स्थान पर जो तेरा परमेश्वर यहीया चुन लेगा तू यहीवा के साम्हने अपने अपने घराने समेत बरस बरस उस का मांस खाना ॥ २१। पर यदि उस में किसी प्रकार का दीव है। जैसे वह लगडा वा ग्रंथा है। वा उस में किसी ही प्रकार की व्यर्श्व को दीय ही ता उसे अपने परमेश्वर यहावा के लिये विल न करना॥ २५। उस की अपने फाटकी के भीतर खाना शुद्ध अशुद्ध दोनी प्रकार के मनुष्य जैसे चिकारे थीर हरिया का मास खाते हैं जैसे ही उस का भी खा सकींगे ॥ रे३। पॅर इस का लेक्ट्रन खाना उसे जल की नाई मूमि पर उग्रहेल देना॥

१६ न्या बीख महीने की स्मर्या करके अपने परमेश्वर यहावां के लिये फसड् नाम पर्व मानना क्योंकि आबीव् महीने मे तेरा परमेश्वर यहावा रात का तुमी मिखे से निकाल लाया ॥ २ । से जो स्थान यहाया अपने नाम का निवास ठहराने की चुन लेगा वहीं अपने परमेश्वर यहावा के लिये भेड्वकरियां श्रीर गायवैल फसइ करके विल करना॥३। उस के स्मा कोई खमोरी बंस्तु न खाना सात दिन लें। अखमोरी राठी जो दुःख की राटी है खाया करना क्यों कि तू मिछ देश से उतावली करके निकला था इस रीति तुक की। मिस्र देश से निकलने का दिन जे वन भर स्मरस रहेगा ॥ ८। सात दिन लों तेरे सारे देश में तेरे पास कहीं खेंमीर देखने में भी न श्राए श्रीर की पश् तू पहिले दिन की साम की विल करे उस की मांस में से आहुङ ब्रिंडान लें रहनेन पार ॥ ५ । फसस् की अपने किसी फाटक के भीतर विसे तेरा परमेश्वर वरस दो मलूरी के वरीवर तेरी सेवा किई है और यहीवा तुमी दे बालि न करना ॥ ६ । जो स्थान तेरा

लिये चुन ले केवल बही बरस के उसी समय जिस में तु मिस से निक्षला था धार्थात् सूरज इवने पर संध्याकाल का फसद का पशु बाल करना ॥ ०। तव उस का मास उसी स्थान मे जी तेरा परमेश्वर यहाया चुन ले भूजकार खाना फिर विदान की चठकर अपने अपने होरे की लीट जाना ॥ ८। इ दिन ला प्रखमीरो राठी खाया करना धार सातव दिन तेरे परमेश्वर यदावा के लिये महासभा दे। उस दिन किसी प्रकार का कामकाज न किया सार ॥

र। फिर जब तू खेत में इंसुया लगाने लगे तय से ग्रारंभ करके सात ग्रठवारे गिनना ॥ १०। तव श्रपने परमेश्चर यद्याया की ग्राशीप के श्रनुसार उस के लिये स्वेक्कावलि देकर प्रठवारी नाम पर्व मानना ॥ ११। ध्रीर उस स्थान में जा तेरा परमेश्वर यहावा श्रापने नाम का निवास करने की चुन ले श्रापने श्रापने बेटे बेटियो दास दासियों समेत तू श्रीर तेरे फाटकों को भीतर जो लेकीय दें। श्रीर जो जी परदेशी श्रीर वपमूर थ्रीर विधवारं तेरे वीच मे ही सा सव के सब ग्रपने परमेश्वर यहावा के साम्हने ग्रानन्द करे। १२। क्रीर स्मरण रखना कि तूभी मिस्र में दास था इस लिये इन विधियों की पालन करने में चै।कसी करना ॥

१३। जब त अपने खीलदान थीर दाखमधु के कुरड में से सब कुछ एकट्टा कर चुके तब मीपाईया नाम पर्व सात दिन मानते रहना॥ पश । श्रीर अपने पूस पर्व मे अपने आपने घेटे घेटियों दास दासिया समेत तू श्रीर जा जिस्रीय श्रीर परदेशी श्रीर सपमूर ग्रीर विधवाएं तरे फाठकों के भीतर ही से भी श्रानन्द करे। १५। जी स्थान यहे। या जुन ले उस मे तू अपने परमेश्वर यहावा के लिये सात दिन ली पर्व मानते रहना, इस कारण कि तेरा परमेश्वर यद्दावा सेरी सारी बढ़ती में बीर तेरे सब कामी में तुक्त की आशीय देशा तू आनन्द दी करना॥ १६। वरस दिन में तीन वार पर्यात् प्रस्तारी

गरमेश्यर यहाया प्रापने नाम का नियास करने के। के पर्य इन तीनों पर्यों में तुर्भ में से सब एक्प प्रापने परमेश्वर यहावा के साम्हने इस स्थान में बी घंड चुन लेगा जाएं श्रीर देखां कुछे हाथ यदीवा के साम्दने कोई न जार ॥ १७। सब पुरुष श्रपनी श्रपनी पूजी और उस आशीय के खनुसार जी तेरे परमेश्वर यदीवा ने तुभा का दिई दी दिया करें।

१८। खपने एक एक गीत्र में से श्रापने सव फाटकी के भीतर ज़िन्हे तेरा परमेख्वर यहीवा तुम का देता है ज्यायी श्रीर सरदार ठदरा लेना जी लागा का न्याय धर्म से किया करे॥ १९ । न्याय न विगाइना पन्नपात न करना थीर घुस न लेना क्योंकि घुस ब्राहिमान की शांखें श्रधी कर देती शार धार्मियों की बाते उत्तर देती है।। २०। धर्म ही धर्म का पीका पकड़े रहना इस लिये कि तू जीता रहे और को देश तेरा परमेक्टर यहावा तुभी देता है उस का प्रधिकारी बना रहे॥

२९। तू अपने परमेश्वर यद्दावा की । तो बेदी वनाएगा उस के पास किसी प्रकार की लकड़ी की घनी पुर्ड व्यथिरान घाषना॥ २२। वैगर न कोई लाठ खडी करना क्योंकि उस से तरा परमेश्वर यदीया चिन करता है।

१७. त्रापने परमेण्वर यद्यावा की लिये कोई ऐसी गाय वा बैल वा भेड्यकरी बलि न करना जिस मे दोप वा किसी प्रकार की खीटाई ही व्योंकि ऐसा करमा तेरे परमेश्वर यद्दावा की चिनीना लगता है॥

ं २। जी फाटक तेरा परमेश्वर यद्दीवा तुओ देता है यदि उन में से किसी में कोई पुरुष वा स्त्री रेसी पाई जाय कि जिस ने तेरे परमेश्वर बहावा की घाचा ताहकर ऐसा काम किया है। जो उस की लेखे में घुरा है, इ। खर्षात् मेरी खाद्या उल्लंघन करको पराये देवताको। को वा सूर्य्य वा चद्रमा वा श्राकाश के गण में से किसी की उपासना वा उन की दण्डवत् किया ही, 8। श्रीर यह बात तुमे बतलाई जार थीर तेरे सुनने मे श्रार तब भली भांति राटी को पर्व ग्रीर ग्रठवारी के पर्व ग्रीर कोंपड़ियों पूरूपाक करना भीर यदि यद बात सन ठहरे कि

है, ५। तो जिंच पुरुष ठास्त्री ने रेसा बुरा काम किया है। उस पर्प वा स्त्री की बाहर अपने फाटकी के पास से जाकर ऐसा पत्थरवाह करना कि वह मर जाए ॥ ६ । जी प्रायदग्ड की योग्य उत्तरे सी गक ही साची के कहे से न मार डाला जाए दे। वा तीन साचियों के कहे से मार हाला जाए॥ । उस के भार खालने के लिये सब से पहिले साविया के द्वाय थीर उन के पीके सब लागों के द्वाय उस पर चठे। इसी रीति से ऐसी ख़राई की अपने घोच से दूर करना ॥

द। यदि तेरे फाटकों के भीतर कोई कारे की वात द्वा अर्थात् ग्रापस को खून वा विवाद वा मारपीट का कोई मुकट्टमा उठे ग्रीर उम-का न्याय करना तेरे लिये कांठन जान पहे ते। उस स्थान की जाकर जी तेरा परमेख्वर यदीवा चुन लेगा, ९। लेबीय याजकों के पास खीर उन दिनों को न्यायी को पाव जाकर पूछना कि वे सुस की। न्याय की बात बतलाएं॥ १०। श्रीर न्याय का जैसी तुमे दे उस के ब्रनुसार चलने मे चैकिसी करना ॥ १९। व्यवस्था की ना बात वे तुक्ते बतारं श्रीर न्याय की जा बात बे तुम से कर उसी के अनुसार करना ची बात वे तुम की बताएं उस से न ती दिहने मुङ्गा न वारं॥ १२। खैार की मनुष्य खामिमान करकी उस याजक की जा बहा तेरे परमेश्वर यहावा की सेवा टहल करने की दाजिर रहेगा न माने वा चस न्यायी की न सुने वह मनुष्य मार डाला जाए। से। तुम इसारल् में से खुराई की। दूर करना ॥ १३। इस से सब लाग सुनकर भय खाएंगे खीर फिर प्रांभमान न करेंगे॥

प्रकर यद्देशवा हुँ भे देता है कीर उस का छाँधकारी

, निश्चय इसारल् में ऐसा घिनाना काम किया गया। चुन ले अधम्य उसी का राजा ठदराना अपने भाइयों ही से से किसी को अपने जपर राजा ठद्दराना किसी विराने की जी तेरा भाई न है। तू व्यपनं जपर ठरुरा नहीं सकता ॥ १६ । श्रीर यह बहुत घोड़े न रक्खे ग्रीर न इस मनसा से ग्रापनो प्रजा के लेंगो। की मिस्र में भेने कि बहुत घोड़े ले क्यों कि यदावा ने तुम से कदा दें कि तुम इस मार्ग से कभी न लाटना॥ १७। थीर घर घरुत स्लियां न करे न दो कि उस का मन यदाया से फिर जाए थीर न यह ग्रपना सेाना रूपा यद्दत यठाग ॥ १८ । कार कव यह राजगड़ी पर विराजे तव इसी व्यवस्था की पुस्तक जा लेबीय याजकी के पास खेगी उस की बद्द श्रपने लिये एक नक्कल कर ले ॥ १९ । श्रीर वद वसे अपने पास रक्खे थैंगर अपने जीवन भर उस की पढ़ा करे इस लिये कि यह अपने परमेश्वर यदीवा का भय मानना थार इस व्यवस्था थार इन विधियों को सारी वातों के मानने में चैकिसी करना सीयो, २०। जिस से वह घमरह करके ग्रापने भाइया की तुच्छ न जाने खीर खाचा से न ता बात उस स्थान के लेगा जो यदीया चुन लेगा सुके विदिने मुद्दे न वारं, एस लिये कि वह स्थार उस के बता दें उस के अनुसार करना थै।र को व्यवस्था वे वंश के लाग इस्तर्शलयों के वोच वसुत दिन लो राज्य करते रहे॥

१८ लोबीय यानको का वरन सारे सेबीय ग्रीत्रियो का दसा-रिलयों के सम कोई भाग वा श्रम न दे। उन का भाजन इव्य थार यदावा का दिया दुव्या भाग है। ॥ २। उन का अपने भाइया के बीच कोई भाग न दे। क्योकि अपने कदे के अनुसार यद्देश्या उन का निन भाग ठएरा ॥ ३। ग्रीर चारे गाययैल चारे भेडवकरी का मेलर्जाल हा उस के करनेहारे लेखीं की ग्रीर से याजकी का दक यह दी कि वे उस का 98। जब तू उस देश में पहुचे जिसे तैरा परमे- कांधा दोना गाल ग्रीर भोक्त याजक की दें॥ ४। तू उस की अपनी पछिली उपज का अज्ञ नया दाखमधु ही थीर उस में वसकर कहने लगे कि चारीं थीर थीर ठटका तेल थीर श्रपनी भेड़ा की पहिली करारी की सब जातियों की नार्इ में भी अपने अपर राजा हुई जन देना ॥ ५। क्यों कि तेरे परमेश्वर यद्दीवा ठदराजंगा, १५। तब जिस की तेरा परमेख्वर यद्दीवा ने तेरे सब ग्रोत्रियों में से उसी की खुन लिया दें कि

वह और उस के वंश सदा लें उस के नाम से सेवा | कहा ॥ १८ । से में उन के लिये उन के भाइयों टइस करने की हाजिर हुआ करें॥

६। फिर यदि कोई लेबीय इसारल के फाटकी में से किसी से जहां यह परदेशी की नाई रहता शा श्रपने मन की बड़ी श्रीभलाया से उस स्थान पर जार जिसे यद्दावा चुन लेगा, ७। तो अपने सव लेवीय भाइयों की नाई की वहां अपने परमेश्वर यदे। वा के साम्दने दाविर होंगे वह भी उस के नाम से सेवा टरल करे ॥ ८ । खार अपने पितरीं को भाग के माल का क्रांत उस का भाजन का भाग भी चन के समान मिला करे ॥

र । जब तू उस देश में पहुचे दो तेरा परमेश्वर यदेखा तुमे देता है तब बद्दां की जातियां के खनुसार घिनाने काम करने की न सीखना॥ १०। तुभ में कोई रेसा न दो जी अपने बेटे वा बेठी को बाग में देशम करके चढ़ानेहारा वा भावी कदनेदारा वा ग्रुभ स्रग्रुभ सुदूर्ती का माननेदारा वा टोन्टा वा तान्त्रिक, १९। वा वाजीगर वा क्योभी वे पूक्रनेदारा वा भूतसाधनावाला वा भूतो का जगानेदारा दे। ॥ १२ । क्योंकि जितने रेषे ऐंसे काम करते से। सब यदीवा की घिनीने स्नाते है थ्रीर ऐसे घिनीने कामा के कारण तेरा परमेक्टर यदेखा उन की तेरे साम्दने से निकालने पर है। १३। तू अपने परमेश्वर यद्दीचा की छोर खरा रहना॥ १४। घे जातियां जिन का श्रीधकारी तू द्योने पर दे शुम श्रशुभ मुद्रुत्तीं के माननेद्यारा श्रीर भावी करनेरारी की सुना करती हैं पर तुक की सेरे परमेश्वर यदाचा ने ऐसा करने नहीं दिया। १५। तेरा परमेश्वर यद्योवा तेरे बीच से अर्थात् तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नवी की उठाएगा चसी की तुम युनना॥ १६। यह तेरी उस धिनती के थानुसार दोगा जी तूने देरिव्य पदाह के पास सभा के दिन अपने परमेश्वर यहावा से किई घी कि मुमे न तो खपने परमेश्वर यदीवा का शब्द फिर सुनना क्रीर न बह बड़ी ब्याग फिर देखनी पड़े नहीं तो मर काकगा॥ १०। तव यदीवा ने

के बीच में से तेरे समान एक नबी की एठाजगा बीर खपने यचन उसे सिखासंगा से। जिस जिस बात की मै उसे खान्ना दूंगा वह उसे उन की कह मुनारमा ॥ १९ । ख्रीर की मनुष्य मेरे वह वचन की वह मेरे नाम से कहेगा न माने उस से में इस का लेखा लुंगा ॥ २०। पर जी नघी श्राभमान करके मेरे नाम से कोई ऐसा वचन कहे जिस की खाड़ा मै ने उसे न दिसें हो या पराये देवताओं के नाम से कुछ करे चरानबी मार हाला जार ॥ २१। भीर यदि त यद सम्देश करे कि जो वसन यहावा ने नहीं कहा उस की दम किस रीति से पहिचान सकी, ३३। ता जान रस कि जब की ई नबी यदीवा को नाम से कुछ कारे तब यदि वह वचन न घटे थीर पूरा न है। जार ती वह रेखा वचन ठहरेगा जा यदीया ने नहीं कहा उस नवी ने वह बात श्राभिमान करके कही है तू उस से भय न खाना ॥

१६, ज्ञब तेरा परमेक्टर यहावा उन जातिया की नाक करे जिन का देश यह तुभे देता रै थीर तू उन की देश का थांध-कारी दीके उन के नगरी थैंगर घरां में रहने लगे, २। तब अपने देश के बीच जिस का अधिकारी तेरा परमेश्चर यदे। या सुसे कर देता है तीन नगर अलग कर देना ॥ ३ । उन के मार्ग सुधारे रखना ग्रीर प्रपने देश के जो नेरा परमेश्वर यहाँचा तुमें भाग करके देता है तीन श्रंश करना इस लिये कि छर एक खूनी वहीं भाग जाए॥ ४। चौर जो खूनी वहां मागकर श्रापने प्राया वाचार से। इस प्रकार का हो कि वह किसी से विना पहिले बैर रक्खे उस की विना जाने व्रभे भार डाले॥ ५। जैसा कोई किसी के संग सकडी काटने की जंगल में जाए थीर युव काटने को कुरहाडी हाथ से उठाए पर कुस्टाडी बैंट से निक्रलंकर उस भाई की ऐसा लगे कि घट मर जाए ता यह उन नगरों में से किसी में भागकर जीता मुक्त से कहा था इन्हों ने जो कहा से एक बच्चे । ई। ऐसान हो कि मार्ग की लम्बाई के

समय उस का पीका करके उस की जा से ख़ौर मार हाले यदापि वद प्राचदण्ड के येत्रय नहीं क्योंकि उस से चैर न रखता था ॥ १। सी मैं तुमे यद क्याचा देता. हू कि अपने लिये तीन नगर अलग कर रखना ॥ = । खीर यदिः तेरा परमेश्वर यहीचा उस किरिया की श्रनुसार जो उस ने तेरे पितरी से खाई थी तेरे सिवाना की बढाकर वद सारा देश तुकी दे जिस की देने का धवन उस ने तेरे पितरी की दिया था यदि तू इन सम खाद्वाश्रो के मानने मे जिन्हे मे- याज तुक को सुनाता हू चैकिसी करे थार अपने परमेश्वर यहावा से प्रेम रक्खे थार सदा उस के मार्गी पर चलता रहे, १। तो इन तीन नगरा से प्राधिक थार भी तीन नगर प्रसग कार देना, १०। इस लिये कि तेरे उस देश में जे। तेरा परमेश्वर पदीवा तेरा निज भाग करके देता है कि सी निर्देश का ख़ुन न दी छै। र सस का दे। प तुभा परन लगे॥ १९। पर यदि को ई किसी से बैर रखकर उस की घात मे लगे थैं।र उस पर लपककर उसे ऐसा मारे कि वह मर जाए श्रीर फिर **एन नगरों** में से किसी में भाग जाए, १२। तो उस को नगर,को पुरनिये किसी को भेजकर उस की ब्रह्मं से मंगाकर ख़न के पलटा सेनेहारे के हाथ में देर्द कि वह मार डाला जाए॥ १३। उस पर तरस न खाना निदीप की ख़न का देग्प इस्रारल् से दूर करना जिस से तुम्हारा मला दी॥

98। जी देश तेरा परमेश्वर यहावा तुम की देता है उस का जो भाग तुक्षे मिलेगा उस मे किसी का सिवाना जिसे अगले लागों ने उद्दराया हो न हटाना ॥

१५। किसी मनुष्य के विकद्व किसी प्रकार के ष्रधम्मे वा पाप के विषय में चाई उस का पाप कीसा द्वी क्यों न द्वी एक द्वी जन की सादी न युनना दे। वा तीन सादियों के कहने से बात पक्की ठहरे ॥ १६ । यद्भि कोई खंधेर करनेहारा सादी

कारण खून का पलटा लेनेहारा मन जलने के | बीच ऐसा मुकट्टमा उठा है। यदीवा के समुख थार्थात् उन दिना के याजकों श्रीर न्यायियों के साम्डने खड़े किये जाएं॥ १८। तथ न्यायी भनी भांति पूरुपाक करे छैार यदि यद ठहरे कि यह मुठा साची है थीर अपने भाई के विष्ठ मूठी याती दिई है, १९। ती कैंसी घानि उस ने यापने भाई की कराने की गुस्ति किई दें। वैसी दी तुम उस की करना इसी रीति प्रापने बीच में से नेसी बुराई की दूर करना॥ २०। श्रीर दूसरे लेगा सुनकर हरेगे थै।र स्नागे की तेरे घीच ऐसा धुरा काम न करेगे॥ २९। थ्रीर तूतरस न खाना प्राय की चन्ती प्रायाका प्राप्त की चन्ती व्यांख का दांत की सन्ती दान्त का द्वाच की सन्ती द्वाच का पांव की सन्ती पांच का दग्ह देना ॥

२०. ज्व तू अपने शत्रुकों से युह करने का जाए ग्रीर घोड़े रथ ग्रीर श्रापने से प्राधिक सेना की देखे तब उन से न डरना तेरा परमेश्वर यदीवा की तुभ की मिस देश से निकाल ले याया है वह तेरे सा रहेगा ॥ २ । थीर जय तुम युद्ध करने की। श्रन्नुखीं के निकट जास्री तय योजक सेना के पास स्रोक्तर, ३। कर्ष चे इसा-र्रोलया सुना प्राच सुम प्रापने श्रृष्णो से युद्ध करने की निकट आये है। तुम्हारा मन कच्चा न ही तुम मत डरें। थ्रीर न भभरें। थ्रीर न उन के साम्दने त्रास खास्रो ॥ ४। क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यदीवा तुम्हारे शबुक्री से युद्ध करने थीर तुम्हें बचाने की सरदार तुम्हारे सम संग चलता है॥ ५। फिर सरदार सिपादियों से काई कि तुन में ने जिस किसी ने नया घर बनाया ते। है। पर उस में प्रवेश न किया है। वद अपने घर की लैंड जाए न हो कि वह युद्ध में मर जाए श्रीर दूसरा उस मे प्रवेश करे।। ६ । थ्रीर जिस किसी ने दाख की वारी ्लगाई हा पर उस को फल न खाये हा बह ब्रापने घर की। सौट जार न दी कि वह संग्राम में ज़ुभ जार खीर किसी के विषद्व यहोवा से फिर जाने की सामी दूसरा उस के फल खाए॥ ७। फिर जिसे किसी ने देने के। खड़ा हो। १९।। तो वे दोनों मनुष्य जिन के किंसी स्त्री से व्याद की वात सागई है। पर उस

कञ्चे सन का हा यह अपने घर की लैंड जार न दियाव टूट जाए॥ १। ग्रीर जब प्रधान सिपा-छियों से यह कद खुकी तब उन पर प्रधानता करने के लिये सेनापतिया का ठएराएं॥

१०। जय तू किसी नगर से युद्ध करने की इस की निकट जाए तब इस से सन्धि करने का प्रचार करना ॥ ११ । थीर यदि यह सीध करना की किस ने मार डाला है यह जान न पड़े, २ । ती खातीकार करे थीर तेरे लिये उस की फाटक खुलें तेरे पुरानिये बीर न्यायी निकलकर उस लाथ से चारी तय जितने उस में दों से। सब तेरे प्रधीन दोकर थोर के एक एक नगर तक मार्पे॥ इ। तब जी तेरे बेगारी करनेहारे उद्दरं ॥ १२ । पर यदि वे तुमा नगर उस लेख के सब से निकट उद्दरे उस की चे खाँन्छ न करे पर तुम से लड़ने चाई तो उस पुर्रानये एक ऐसी कलेर से रक्खें जिस से कुछ काम नगर की घेर लेना ॥ १३। ग्रीर जब तेरा परमेक्टर न लिया गया दी श्रीर जिस पर जूया कभी रक्खा यहीवा उसे तेरे हाथ में कर दे तब उस में के सब न गया है। ॥ । तब उस नगर के प्रानिये उस पुरुषों को तलयार से मार डालना॥ १४। पर स्त्रियां किलोर की एक घारधमासी नदी की ऐसी तराई में वालवच्चे पशु खादि जितनी लूट उस नगर में दे। चसे अपने लिये रख लेना खीर तेरे अनुखों की जा लूट तेरा परमेश्वर यदीवा तुभी दे उसे काम में लाना ॥ १५ । इस प्रकार उन नगरीं से करना जी तुम से बहुत दूर हैं सीर इन जातियों के नगर नहीं है। १६। पर तो नगर इन लोगों के दै जिन का तेरा परमेश्वर यहावा तुक्त का र्जाधकारी करने पर है उन में से किसी प्राची की जीता न होइना, १०। पर उन को अवश्य सत्यानाश करना अर्थात् हिसियो स्मोरियों कनानिया परिक्तियों दिखियों स्रीर यूब-सियों की, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहावा ने तुमी षाचा दिई है, १८। रेसा न दी कि जितने घिनीने काम वे अपने देवताओं की खेवा में करते आये है चन कामों के अनुसार करना वे तुम की भी रिखाएं थीर तुम अपने प्रमेश्वर यद्दीचा के विक्र पाप करे।॥

को यृषों पर कुल्हाडी चलाकर उन्हे नाश न करना योच में से दूर करना ॥

की व्याह म लाया है। यह अपने घर की लैंट क्योंकि उन के फल तेरे खाने के काम आएंगे से जार न हा कि यह युद्ध में जूभ जार श्रीर दूसरा उन्हें न काटना क्या मैदान के वृक्त भीं मनुष्य दें टम कें। व्याष्ट से ॥ ८। इस से व्यधिक सरदार कि तू उन को भी छेर रक्खे ॥ २०। पर जिन वृत्तीं सिपादियों से यह भी कहें कि लें। उरपीक थीर के विषय तू जाने कि इन के फल खाने के नहीं हैं चन की चाहे ती काटकर नाग करना श्रीर उस नगर हो कि उस की देखादेखी उस के भाइयों का भी के विक्र तस लों घुस बांधे रहना जब लों बह तरे वश मे न था जार ॥

२१ यदि उस देश के मैदान में जो तेरा परमेश्वर यहीवा तुमें देता है किसी मारे दुर की लाथ पड़ी दुई मिले बीर उस न्ना न नेति न घोई गई घो ले नाएं श्रीर उसी तराई में उस कलेर का गला तोड दें॥ ५। सार लेबीय याजक भी निकट खाएं क्योंकि तेरे परमेश्वर यद्दीया ने उन की जुन लिया दें कि उर की सेवा टहल करे श्रीर उस के नाम से आशोधीद दिया करें थार उन के कहे से हर एक भगडे थार मारपीट के मुकड़में का निर्णय हो ॥ ई । फिर जी नगर उस लाथ को सब से निकट ठद्दरे उस को सब पुरनिये चस कलार के जपर जिस का गला तराई में तीड़ा गया है। अपने अपने दाघ धोकर, १। कहें यह खून इस से नहीं किया गया और न यह इमारी श्रांखें का देखा हुया काम है ॥ ८ । से दि यद्देश्या व्यपनी क्रुड़ाई दुई इसारसी प्रका का पाप कांपकर निर्दीप को दूरन का पाप अपनी इस्तारली प्रजा के सिर पर से उतार। तब उस ख़ुन का दाप उन की लिये ठापा ज्ञाएगा॥ ९। ये विद्ध काम करके जी यदीवा की १९। जय तू युद्ध करते दुर किसी नगर के जाएगा॥ ९। यो यह काम करके जो यदीया के ले लेने को उसे यहुत दिन लो घेरे रहे तय उस लेखे में ठीक है तू निर्दाय के खून का देाप प्रापने

१०। जब सू खपने शत्रुखीं से युद्ध करने की। जार थार तेरा परमेश्वर यहावा उन्हें तेरे हाथ मे कर दे और तू उन्दे वंधुया कर से, ११। तव यांद तू बंधुकों में किसी मुन्दरस्त्री की देखकर उस पर मोहित ही जार थार उस का खाह लेने चाहे, १२। तो उसे अपने घर के भीतर ले आना और घट ष्रपना सिर मुंहाय नख़न कठाय, १३। ष्रपने वंध्याई के वस्त्र उतारके तेरे घर में महीने भर रहकर ध्यपने माता पिता के लिये विलाप करती रहे उस के पीके तू उस के पास जाना थै।र तू उस का पति थ्रीर वह तेरी पत्नी हो ॥ १८ । फिर पदि वह तुक की अच्छी न लगे तो जहां वह जाने चारे तहां उसे जाने देना उस की स्पैया लेकर कहीं न घेचना थै।र तूने को उस की पत लिई इस कारण उस से जबर्दस्ती न करना॥

ः ९५ । यदि किसी पुरुष के देा स्त्रियां दें **यो**ग् चसे एक प्रिय दूसरी खांप्रिय हा सीर प्रिया श्रीर क्षप्रिया दोनों स्त्रिया बेटे जर्ने पर खेठा क्षप्रिया का द्वा, १६ । तो जब बद्ध थ्रपने पुत्रों की अपनी सैपति के भागी करे तब यदि प्राप्रिया का बेटा ला सचमुच 'जेठा है से जीता हा ता वह प्रिया के बेटे को जेठांस न दे सकेगा॥ १०। घद यह जानकर कि क्रांप्रया का वेटा मेरे पै। रूप का परिस्ता फल है थ्रीर चेठे का इक उसी का है उसी की श्रपनी सारी संपत्ति में से दो भाग देकर जेठांसी माने ॥

द्वी जी खपने माता पिता की न माने त्ररन ताडना देने पर भी उन की न सुने, १९। ती उस की माता पिता उसे पक्रहकर श्रपने नगर से बाहर फाटक के निकट नगर के पुरनियों के यास से जाएं॥ २०। थीर वे नगर के पुरनियों से करे हमारा, यह वेटा इटीला खार पंगदत है यह हमारी नहीं सुनता यह वहाद थैर पियक्कड़ है। २१। तब उस नगर के सव पुराष उस पर पत्थरवाद करके मार डार्ले यें। तू अपने वीच में से रेसी बुराई की दूर करना थार थीर सेरे दिन बहुत हो ॥ सारे इसारली सुनकर भय खारंगे॥

कोई पाप दी थीर बद भार डाला जाए श्रीर तु उस की साय खुत पर लटका दे, २३। तो यह रात को बृक्ष पर ट्यो न रहे श्रवत्य उसी दिन उसे मिट्टी देना क्योंकि की लटकाया गया है। सी परमेश्वर से सापित ठहरता है जो देश तेरा परमेश्वर यहावा तेरा भाग करके देता है उस की भूमि प्रशुद्ध न करना ॥

२२. तू श्रपने मार्ड के गायवैल वा भेड-वकरी की भटकी हुई देखकर व्यनदेखी न करना उस की व्यवस्य उसे की पास पहुंचा देना॥ २। पर यदि तेरा वह भाई निकट न रहता द्वाया तू उसे न जानता दे। सा उस पशुक्ती खपने घर के भीतर ले खाना खीर जय सों तेरा वह भाई उस की न ठूंड़े तब सी वह तेरे पास रहे थार जब वह उसे ट्रंडे तब उस की दे देना॥ ३।, ग्रीर इस के गददे वा वस्त्र के विषय वरन उस की कोई वस्तु क्ये। न हो जो उस से को गई हा और तुभा की मिले उस के विषय भी ऐसा ही करना तू देखी अनदेखी न करना ॥

8। तू अपने भाई के ग्रदष्टे वा बैल की मार्ग पर गिरा हुआ। देखकर अनदेखीन करना उस के उठाने में ग्रवण्य उच की संहायता करना ॥

**५। कोर्ड स्त्री पुरुष का परिदाया न परिने** ग्रीर १८। यदि किसी के इठीला श्रीर दंगहत बेटा न कोई पुरुष स्त्री का पहिरावा पहिने क्योंकि ऐसे कामा, के सब करनेदारे तेरे परमेख्यर यहावा का घिनाने लगते है ॥

**ई। याँदे वृत्त वा भूमि पर तेरे साम्दने मार्ग में** किसी चिडिया का घोँचला मिले चारे उस में यही द्वीं चाइ प्रग्रहे ग्रीर उन यद्वी वा प्रग्रहों पर उन की सा बैठी हुई हो तो बच्चों समेत सा की न लेना॥ ७। बच्चों की खपने लिये ले ती ले पर मा का यवश्य क्रोड देना इस लिये कि तेरा भला दो

द। बच तूनया घर बनार तब उस की कृत २२। फिर यदि किसी से प्राक्षदरूढ़ को योग्य पर ख़ाड़ को लिये मुख्डेर खनाना ऐसा न दी कि

कोई इत पर से गिर पड़े थै।र तू अपने घराने पर | विश्या का काम करके मूक्ता किई है यां हू अपने ख़न का देग्प लगाए॥ ९। अपनो दाख की वारी में दे। प्रकार के बीज न बे।नान दे। कि उस की सारी उपज प्रार्थातू तेरा वाया हुया वीज श्रीर दाख को बारी की उपज दोना पवित्र उहरे॥ १०। बैल थीर गददा दोनों संग जीतकर इल न चलाना ॥ १९। जन ग्रीर सनी की मिलावट से बना दुवा बस्त्र न पष्टिनना ॥

१२। यापने स्रोड्ने की घारी स्रोर की कीर पर मालर लगाया करना॥

१३। यदि कोई पुरुष किसी स्त्री की व्यादे और उस के पास जाने के समय बह उस की स्रोपेय लगो, 98। थीर वह उस स्त्रों की नामधराई करे भीर यद कदकर उस पर क्षुकर्म्म का दीय लगार कि इस स्त्री को मैं ने व्याहा और जब उस से संगति किई तब उस में मुवारी रहने के लक्षण न पार, १५। ते। उस अन्या के माता पिता उस के क्वारीपन के चिन्द लेकर नगर के पुरनियों के पास फाटक के बाहर जाएं॥ ५६। श्रीर उस कन्या का पिता पुरनियो से अन्देमें ने अपनी बेटी इस पुरुप की व्याद दिई श्रीर वह दस की अपीय स्तातो, १७। थ्रीर यह ते। यह कहकर उस पर कुकर्म का देव लगाता है कि मै ने तेरी बेटी में कुवारी-पन के लक्षण नहीं पाये पर मेरी बेटी के कवारीपन की चिन्द ये दें तब उस की माता पिता नगर के पुरिनया के साम्दने उस चट्टर की फैलाएं॥ १८। तथ नगर के प्रानिये उस पुरुष का प्रकडकर ताइना दे, १९। श्रीर उस पर सा श्रेकेल् सपे का दगह भी लगाकर उस कन्या के पिता को दें इस लिये कि उस ने एक इसारली कन्या की नामध्याई किई है थ्रीर यह उसी की स्त्री धनी रहे थ्रीर यह जीवन भर उस स्त्री की त्यागने न पाए॥ २०। पर यदि चस कन्या के कुवारीपन के चिन्द पाये न जाएं भीर उस पुरुष की बात सच ठदरे, २१। ती वे उस कन्याको उस को पिताको घरको द्वार पर ले जार और उस नगर के पुरुष उस पर पत्थरवाद फरको सार डार्ल उस ने तो बावने विता के धर मे

बीच से ऐसी बुराई की दूर करना॥

३२। यदि कीई पुरुष दूसरे पुरुष की ध्याही हुई स्त्री के सम साता हुआँ पकड़ा जार ता जा पुरुष उस स्त्री को सम सोया हो सा श्रीर वह स्त्री दोनों मार डाले जाएं। या तू ऐसी ख़राई की इस्राएल् में से दूर करना॥

भ३। यदि किसी कुंबारी कन्या के ब्याह की वात लगी हो बीर कोई दूसरा पुरुष उसे नगर मे पाकर उस से कुकर्म करे, रे8। तें। तुम उन दीनी को उस नगर के फाटक के बाहर ले जाकर उन पर पत्थरबाह करके मार डालना उस कन्या पर तो इस लिये कि वह मार में रहते भी नहीं चिल्लाई थीर उस पुरुष पर इस कारख कि उस,ने क्रपने पडोसी की स्त्री की पत लिई है। ये तू अपने बीच से ऐसी बुराई की दूर करना॥

२५। पर यदि कोई पुरुष किसी कन्या की जिस के व्याद की वात लगी है। मैदान मे पाकर वरवस वस से मुक्तरमें कारे ती। कोवल वह पुरुष मार डाला जाए जिस ने उस से क्रुक्रम्म किया हा, २६। श्रीर चस कन्या से कुछ न करना, उस कन्या में प्रायदयह के याग्य पाप नहीं क्योंकि जैसे कोई ख्रपने पहासी पर चढाई करके उसे मार हाले बैसी ही यह बात भी ठहरेगी, २०। कि उस पुरुष ने उस कन्या की मैदान मे पाया थैार वह चिल्लाई ते। चंदी पर उस को कोई बचानेहारा न मिला॥

२८ । यदि किसी पुरुष की कीई कुवारी कन्या मिले जिस के ब्याह की वात न लगी है। श्रीर वह उसे पकडकर उस के साथ कुकर्मी करे खीर वे पकड़े जाएं, ३९ । तो जिस पुरुष ने उस से आुक्तस्मी किया ही सी उस कन्या के पिता की प्रवास शेकेल क्या दे और बह उसी की स्त्री है। उस ने उस की पत लिई इस कारण घह जीवन भर उसे न त्यागने पार ॥

३०। कोई बापनी सैतिली माता की बापनी स्त्री न बनाए घट बापने पिता का ग्रीकृता न रघारे ॥

२३ जिस के अग्रह कुचले गये या लिंग काट दाला गया ही से यहाया की सभा में न ग्राने पार ॥

२। कोई विजन्मा यहावा की सभा में न आने पार वरन दस पीठी लें। उस के या का कोई यहावा की सभा में न आने पार॥

३। कोई अस्तेनी वा मेाआवी यदीवा की समा
में न आने पार उन की दस्वी पोठ़ी लें का कोई
यदीवा की सभा में कभी न आने पार, 8। इस
कारण से कि जब तुम मिस्र से निकलकर आते थे
तब उन्हों ने अन्न जल लेकर मार्ग में तुम से भेट न
किई और यह भी कि उन्हों ने अरमुद्देस देश के
पतार नगरवाले बोर् के पुत्र बिलास की तुभे साप
सेने के लिये दक्षिणा दिई ॥ ५। पर तेरे परमेश्वर
यदीवा ने विलाम की न सुनी बरन तेरे परमेश्वर
यदीवा ने तिरे निमित्त उस के साप की आशीय से पलट
दिया इस लिये कि तेरा परमेश्वर यहीवा तुभ से
प्रेम रस्तता था॥ ई। मू जीवन भर उन का कुणल
भीर भलाई कभी न चाइना॥

9। किसी एदोमी से घिन न करना क्योंकि वह तेरा भाई है किसी मिसी से भी घिन न करना क्योंकि उस के देश में तू परदेशी होकर रहा था॥ दा उन के जी परपीते उत्पद्म हों वे यदीवा की सभा में आने पारं॥

ए। जब तू अनुयो से लड़ने की जाकर छावनी हाले तब सब प्रकार की घुरी बातों से बचा रहना॥ १०। यदि तेरे बीच कीई पुष्प उस अगुहुता से जी रात की आप से आप हुआ करती है अगुहु हुआ है। ती वह छावनी से वाहर जाए खीर छावनी के भीतर न आए॥ ११। पर साम से जुक पहिले यह स्नान करे खीर जब सूर्प्य हूब जाए तब छावनी में आए॥ १३। छावनी की वाहर तेरे दिया फिरने का एक स्थान हुआ करे खीर वही दिया फिरने की जाया करना॥ १३। धीर तेरे पास के हथियारी में एक खनती भी रहे खीर जब तू दिया फिरने की बैठे तब उस से खोडकर समने मल हो। स्थार तेर

98। ख्योंकि तेरा परमेश्वर यद्दीया तुम की वचाने भार तेरे शत्रुखों की तुम से हरवाने की तेरी कायनी के बीच घूमता रदेगा इस लिये तेरी कायनी पवित्र रहनी चाहिये न दी कि वह तेरे बीच कोई लज्जा की बस्तु देखकर तुम से फिर जाए॥

१५। जो दास आपने स्वामी के पास से भागकर तेरी अरण ले उस की उस के स्वामी के दाध न पक्षडा देना ॥ १६। वह तेरे बीच जो नगर उसे अच्छा लगे उसी में तेरे सग रहने पाग थीर तू उस पर अंधेर न करना ॥

१९। इसारली स्त्रियों में से कोई देवदासी न ही खार न इसारलिया में से कोई पुरुष ग्या धुरा काम करनेहारा हो॥ ९८। वेश्यापन की कमाई वा कुत्ते की कमाई कोई मन्नत पूरी करने के लिये खपने परमेश्वर यहावा के घर में न से खार ख्योंकि तेरे परमेश्वर यहावा का ये दोना की दोना कनाई घिनानी समती हैं॥

१९ । अपने किसी भाई की व्याज पर श्रृण न देना चाहे स्पैया हो चाहे भोजनवस्तु हो चाहे कोई वस्तु हो लो है उसे व्याज पर दिई जाती है उसे व्याज न देना ॥ २० । विराने की व्याज पर श्रृख दो तो दो पर अपने किसी भाई से ऐसा न करना जिस से जिस देश का अधिकारी होने की तू जाने पर है वहा जिस जिस काम में सपना हास सागर उन सभी में तेरा परमेश्वर पहावा तुभे वाशीप दे॥

२१। जब तू अपने परमेश्वर यहीवा को लिये
मन्नत माने तो उसके पूरी करने में विलम्ब न करना
क्वोंकि तेरा परमेश्वर यहीवा उसे निश्चय तुम से
ले लेगा श्रीर क्लिक करने ने तुभ को पाप लगेगा॥
२२। पर यदि तू मन्नत न माने तो तुभ को
पाप न लगेगा॥ २३। जो कुछ तेरी मुद्द से निकले
उस के पूरा करने में चैकिसी करना तू अपने मुद्द से
वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहाधा
को जैसी मन्नत माने वैसी ही उसे पूरा करना॥

विठे तब उस से खोदकर अपने मल की ठांप देना॥ बारी में जार तब पेट भर मनमानते दाख खी

थीर बय तू किसी दूसरे के यह खेत मे जाएं तय तू हाँचे से यार्त ताड सकता है पर किसी दुसरे के खंडे खेत पर घमुक्रा न लगाना ॥

28. चदि कोई पुरुष किसी स्त्री की व्याह ले खीर पीहे उस मे कुछ सन्जा की घात पाकर उस से श्राप्रस्त्र हो। ता घर उस के लिये त्यागपत्र लिख उस के दाय मे देकर उस की अपने घर से निकाल दे॥ २। श्रीर जय यह उस की घर से निकल जाए तय दूसरे पुरुष की हा चकती है॥ इ। पर यदि यह उस दूसरे पुनप की भी श्राप्रिय लगे थीर यद उस के लिये त्यागपत्र सिख इस की दाय में देकर उसे आपने घर से निकाल देया यह दूसरा पुरुष जिस ने उस की धापनी स्त्री कर लिया है। मर जाए, 8। तो उस का परिला परित जिस ने इस की निकाल दिया है। उस के प्रशुद्ध दीने के पीके उसे अपनी स्त्री न करने पार क्योंकि यह यदावा की चिनाना सराता है। या तु उस देश की जिसे तेरा परमेश्वर यहावा तेरा भाग करके तुमे देता दे पापी न वनाना ॥

५। जी पुरुष दाल का व्यादा पुत्रा है। यद सेना के माथ न जाए थ्रार न किमी काम का भार इस पर डाला जाए घट घरस दिन से। अपने घर में प्रवक्ताय से रहकर अपनी व्याहो हुई स्त्री की प्रसन्न करता रहे॥ ६। कोई मनुष्य चक्की की या इस को कपर की पाट की यंधक न रक्ते कोंकि यह ता प्राच ही यंधक रखना है॥

। यदि कोई यपने किसी इसाएली भाई की दास यनाने या येच डालने की मनसा से चुराता दुषा पक्रदा जाय तो पैसा घोर मार डाला जाए यां गेसी घुराई का प्रापने बीच में से दूर करमा।

६। क्रोड की व्याधि के विषय श्रीकर रहना श्रीर तो फ़्रुड सेबीय पाजक तुम्हें सिखाएं उसी फी पानुसार यम से करने में सीकसी करना सैसी पाना, में में उम की दिई है वैसा करने में बीकसी करना।

९०। जब तू श्रपने किसी भाई काे फुछ उधार दे तब बधक की वस्तु लेने की उस के घर के भीतर न घुसना॥ ११। तू वाहर खड़ा रहना थीर जिस की तू उधार देता हा यही यधक की तेरे पास बाहर ले ग्राए॥ १२। ग्रीर यदि वह मनुष्य कगाल दे। तो उस का वधक अपने पास रक्षे हुए न साना॥ १३। मूर्य्य डूचते डूचते उसे वह वंधक श्रवण्य फोर देना इस लिये कि वह श्रपना खोळना ग्रांडकर सेए ग्रार तुक्षे खाशीर्घाद दे थीर यह तेरे परमेश्वर यद्दावा के लेखे धर्म का काम ठद्दरेगा। ' प्रा कार्द मज़र जा दीन थै।र क्याल दी चादे यह तेरे भाष्यों में से चाहे तेरे देश के फाटकों के भीतर रहनेहारे परदेशियों में से हो उस पर ष्रधेर न करना॥ १५। यह जानकर कि वह दीन है थीर उस का मन मनूरी में लगा रहता है मनूरी करने ही के दिन मूर्य डूबने से पहिले तू उस की मज़री देनान दे। यि बह तेरे कारण यद्दीया की दोदाई दें श्रीर तुभे पाप लगे॥

१६। पुत्र के क्यूरण पितान सार डाला जाए थीर न पिता के कारख पुत्र मार डाला जाए जिस ने पाप किया है। बही उस पाप के कारण मार द्याला द्यार ॥

१७। किसी परदेशी मनुष्य वा वपमूर वालक का न्याय न विगाउमा थीर न किसी विधवा के कपड़े की बंधक रखना॥ १८। ख्रीर इसकी स्मरण रखना कि तू मिछ में दास घा श्रीर तेरा परमेश्वर यद्दीवा तुभे वद्दी से कुड़ा लाया इस कारण में तुभे यद्य खाचा देता हू॥

१९। जब तू छापने पक्के खेत की काटे खीर एक यूला खेत में भूल से छूट जार तो उसे लेने की फिर न जाना धर परदेशी वपमूर थीर विधवा के लिये पड़ा रदे इस लिये कि परमेश्वर यहावा तेरे सब कामों मे सुक की खाशीय दे॥ २०। जब तू ग्रपने जलपाई के धृव की भाई तब डालियों की दूसरी

तो स्वा पर प्रपने पात्र में फुक न रराना ॥ २५ । | ९ । स्मरण रक्त्रों कि तेरे परमेश्वर यहीवा ने सुम्हारे मिस से निकलने के पीके मार्ग में मरियम से क्या किया ॥

<sup>(</sup>१) भूल ने देश से माप न कराना।

बार न माइना वह परदेशी वपमूर श्रीर विधवा के लिये रह जार ॥ २९। जब तू श्रपनी दाख की बारी के फल तोड़े तो पीछे छूटे हुश्री की न लेना बह परदेशो वपमूर श्रीर विधवा के लिये रह जार ॥ २२। श्रीर इस की स्मरण रखना कि तू मिस्र देश मे दास था इस कारण मै तुमे यह श्राचा देता हू ॥

देश श्रीद मनुष्यों को बीच कोई माड़ा है। श्रीर वे न्याय चुकवाने की न्यायियों के पास जाएं श्रीर वे उन का न्याय करे ती निर्देश की निर्देश थीर दोशों का दोशों ठहराएं ॥ ३। श्रीर यदि दोशों मार खाने के योग्य ठहरे ती न्यायों उस की गिरवा श्रपने सास्दने जैसा उस का दोप है। वह उसे चालांस कोई गिन गिनकर लगवाए ॥ ३। वह उसे चालांस कोई तक लगवा सकता है इस से श्रीधक बहुत मार खिलवाने से तेरा भाई तेरे लेखे तुच्छ ठहरे॥

८। दांवते समय बैल का मुंद न बाधना ॥

**५। जब कर्द भार्द सा रहते है। श्रीर उन में से** एक निपुत्र मर जार ते। उस की स्त्री का व्याह परगोत्रों से न किया जार उस् के प्रति का भाई चस की पास जाकर उसे अपनी स्त्री कर से खीर उस चि प्रतिको साई का धर्मा पालन करे॥ ६ । श्रीर की पहिला बेटा वह स्त्री जने वह उस भरे हुए भाई को नाम का ठइरे इस लिये कि उस का नाम इसारल् में से मिटन जार ॥ ७। यदि उस स्त्री के प्रति के भाई की उसे व्याहना न भार ती वह स्त्री मगर के फाटक पर पुरनिया के पास जाकर करें कि मेरे प्रति के भाई ने अपने माई का नाम इसारल् में बनाये रखने से नाइ किया है सीर मुक हे प्रति की माई का धर्म पालना नहीं चाहता॥ ८। तव उस नगर के पुरनिये उस पुरुष की वुलवाकर चस को समकार थीर यदि वह अपनी बात पर ष्महा रहकर करे मुसे इस की व्याहना नहीं भावता, ए। तो उस को भाई की स्त्री पुरनियों के साम्हने घर के पास जाकर उस के पांत्र से ज़ूती उतारे श्रीर

उस के सुइ पर पूक्त दें श्रीर कहे जो पुरुष अपने भाई के वंश की चलाने न चाहे उस से या ही किया जाएगा॥ १०। तब इस्रारल् में उस पुरुष का यह नाम पड़ेगा श्रर्थात् जूती उतारे हुए पुरुष का घराना॥

११। यदि दो पुषप आपम में मारपीट करते हों और उन में से एक की स्त्री अपने पति की मारनेहारे के हाथ से कुड़ाने के लिये पास जा अपना हाथ बठाकर उस के गुहर खग की पकड़े, १२। ती उस स्त्री का हाथ काट हालना उस पर तरस न खाना।

पद्म। खपनी यैली में भाति भाति के 'खर्षात् घटती बढती बटखरे न रखना ॥ प्रः। खपने घर में भाति भाति के खर्षात् 'घटती बढती नपुर न रखना ॥ प्रः। तेरे बटखरे खीर नपुर पूरे पूरे खीर धर्म के दीं इस लिये कि जी देश तेरा परमेश्वर यहावा तुभी देता है उस में तेरे बहुत दिन हीं ॥ प्रः। क्योंकि ऐसे कामीं में जितने कुटिलता करते है से सब तेरे परमेश्वर यहावा की घिनीने लगते है ॥

१०। स्मरण रख कि जब तू मिस से निकलकर आता था तब अमालेक ने तुम से मार्ग ने क्या किया ॥ १८। अर्थात वह जो परमेश्वर का भय न मानता था इस से इस ने मार्ग में जब तू थका मांदा था तब तुम पर चढ़ाई करके जितने निर्वल होने के कारण सब से पीक्षे थे इन सभा की मारा ॥ १९ । से जब तेरा परमेश्वर पंहोवा इस देश में जो बह तेरा भाग करके तेरे अधिकार में कर देता है तुमें चारों और के सब शतुओं से विधाम दे तब अमालेक का नाम तक धरती पर से मिटा डालना इसे न मलना ॥

र्हि फिर जब तू उस देश में पहुंचे जिसे तेरा परमेश्वर यहावा तेरा निज भाग करके तुमे देता है श्रीर उस का श्राधिकारी होकर उस में वस जाए, २। तब जो देश तेरा परमेश्वर यहावा तुमे देता है उस की भूमि की

(१) मूल में भाकाश के तसे से।

ज्ञाना जो तेरा परमेश्वर यहावा अपने नाम का आचाओं के अनुसार पवित्र ठठराई हुई वस्तुओं निवास करने की चुन से ॥ ३। श्रीर उन दिनों के याज्ञक के पास जाकर यह कहना कि से खाज तेरे परमेश्वर यद्दीया के साम्दने निवेदन करता हूं कि यदीवा ने दम लोगों की जिस देश के देने की द्वमारे पितरें। वे किरिया खाई घो उस में मे खा गया हू ॥ ८। तय याजक तेरे टाघ से वट टोकरो लेकर तेरे परमेश्वर यद्दावा की बेदी के साम्दने धर दे॥ ५। तय तू खपने परमेश्वर पदीया चे यो कदना कि मेरा मूलपुरुष नाम दे।ने के निकट एक बरासी सनुष्य था और यह बपने होटे से परिवार समेत मिस को गया थीर घटा परदेशी छाकर रहा द्यीर घटां उस से एक छडी स्रीर सामर्थी स्रीर बहुत मनुष्या से भरी हुई जाति स्त्यन हुई॥ ई। खनुसार हमें दिया है॥ कीर मिचियों ने दम लागा से बुरा वर्ताय किया कीर इमें दुख दिया थीर इम से कार्ठन सेवा कराई ॥ ७। पर इस ने ख़पने पितरीं के परमेख्वर यदावा की दोद्दाई दिई ग्रीर यदीवा ने हमारी सुनकर दमारे दुख से इन के मानने में चैकिसी करना।। १०। तू ने ती थम थीर खंधेर पर हृष्टि किई॥ द। थीर यदावा बलयन्त दाध ख्रीर बढ़ाई दुई मुना से खाति भयानक दिया है कि मै तेरे यताये हुए मार्गी पर चहूंगा ख्रीर चिन्द ख्रीर चमत्कार करके इम की मिस्र से निकाल लाया, १। श्रीर इसे इस स्थान पर पहुचाकर यह देश जिस में दूध थार मधु की धाराएं बहती बाज तुम की अपने बचन के अनुसार अपना प्रजा-दे दे दिया है ॥ ९०। से खब दे बहोबा देख के। इसी निक धनमाना है कि तू उर की सब खाजाओं भूमि तूने मुक्ते दिई है उस की यांचली उपज में को माना करे, ९९। खीर कि वह खपनी बनाई हुई यद्दीवा की साम्दने रखना थीर यद्दीवा की दयहवत् करना॥ १९। श्रीर जितने अच्छे पदार्थ तेरा परमे-क्ष्यर यहावा सुक्षे श्रीर तेरे घराने के। दे उन के कारण तू लेखीया श्रीर अपने बीच रहनेहारे पर-देशियों संहित खानन्द करना ॥

१२। तीसरे वरस जा दशमाश देने का वरस ठहरा है जब तू अपनी सब भाति की बढती के दशमांश के। निकाल चुके तथ उमे लेखीय पर-देशी श्रपमूर फीर विधवाकी देना कि वे तेरे

भारित भारित की जो पाँद्रली उपज तू अपने घर फाटकों के भीतर खाकर तृप्त हो।। १६। श्रीर तू अपने लाएगा उस में से कुछ टोकरी में लेकर उस स्थान पर परमेश्वर यहोवा से कहना कि मैं ने तेरी सव को अपने घर से निकाला थीर लेबीय परदेशी वर्णमूर पीर विधवा की दे दिया है तेरी किसी याचा को मै ने न तो ठाला है न विसराया ॥ १४। उन वस्तुक्षों में से में ने घोक के समय नहीं खाया श्रीर न उन में से कोई वस्तु अशुद्धता की दशा में घर से निकाली ग्रार न शुरू शाक करनेवाली की। दिया में ने व्यपने परमेश्वर यद्दावा की सुन ली मे ने तेरी सव प्राचायों के प्रनुसार किया है। १५। त स्वर्ग में से जो तेरा पवित्र धाम है दृष्टि करके क्षेपनी प्रजा इसारल् की बाशीय दे बीर इस दूध क्षीर मधुकी धाराख्रों के देश की मूमि पर शाशीप दे जो तू ने इमारे पितरो से खाई हुई किरिया के

१६ । ब्राज के दिन तेरा परमेश्वर यद्दीवा तुक क्षा इन्हीं विधियों श्रीर नियमों के मानने की बाद्या देता है से ब्यपने सारे मन बीर सारे जीव थाज यद्याया को अपना परमेश्वर मानकर् यद्दे धसन तेरी विधियों बाजाओं बीर नियमें की माना करंगा थ्रीर तेरी सुना कष्गा॥ १८। श्रीर यहावा ने भी तेरे पांच ले आया हूं। तब तू उसे अपने परमेश्वर सब बातियों से अधिक प्रश्रमा नाम श्रीर श्रीभा के विषय तुभा की श्रेष्ट करे श्रीर तू उस के करे के श्रनुसार श्रपने परमेश्वर यहावा की पवित्र प्रजा बना रहे।

(याजीय यीर साप)

२७ किर द्वंशरल के पुरनियां समेत मूसा ने प्रका के लेगों की यद याचा दिई कि जितनी याचार में याज तुम्हें मुनाता हू उन सब की मानना ॥ २। श्रीर जब तुम

<sup>(</sup>१) मूल में मुदें के लिये।

यर्दन पार हिको उस देश में पहुंची जी सेरा परमेक्टर यदे। हा से देता है तब बड़े बड़े । पत्थर खड़े कर सेना थ्रीर उन पर चूना प्रोतना ॥ ३ । श्रीर पार द्वाने को पोक्के उन पर इस व्यवस्था के सारे वचना को लिखना इस लिये कि चा देश तेरे पितरीं का परमेश्वर यहावा अपने वचन के खनुसार तुओ देता है ख्रीर उस में दूध खार मधु की धाराएं बहती है चस देश से तू जाने पार ॥ ४। फिर जिन पत्थरीं के विषय में ने प्राच प्राचा दिई है उन्हें तुम यर्दन के पार द्यांकर स्वाल् पहास पर खड़ा करना थीर चन पर चूना पीतना ॥ ५ । श्रीर वहीं अपने परमे-क्वर यहावा के लिये पत्यरी की एक बेटी वनाना उन पर कोई लेखर न चलाना ॥ ई । खपने प्रसेश्वर यहावा की वेदी खनगढे पत्यरी की बना-कर उन पर उस के लिये हामबलि चठाना ॥ ७। छै।र वहीं मेलबाल भी चढ़ाकर भाजन करना छै।र द्यपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख प्रानन्द करना॥ द। श्रीर उन पत्थरीं पर इस व्यवस्था की सारे वचनों की साफ साफ लिख देना ॥

९। फिर मूसा श्रीर लेबीय याजको ने सारे दसारिलयों से यह भी कदा कि दे दसारल् सुप रइकर सुन आज के दिन तू अपने परमेश्वर यहाँवा की प्रजा हा गया है॥ १०। से अपने परमेश्वर यदावा की मानना थीर उस की की की आचा और विधि में ब्राज तुभी सुनाता हू उन की पूरा करना॥

१९। फिर उसी दिन मूसाने प्रजाकी लेगो। की यड याचा दिई कि, १२। जब तुम यर्टन पार हो जायो तव शिमान् लेवी यहूदा इस्साकार् यूसफ थीर विन्यामीन ये गिरिक्जीम् पहाड् पर खडे देवकर षाभीर्वाद सुनारं॥ १३। खीर बबेन गादं ष्राभेर् जवूलून् दान ग्रीर नप्ताली ये ग्लाल् प्रहार पर खडे इसारली पुरुषे सं पुकारके कई

थापे क्यों कि यह यहीवा को घिनीना लगता है। तय सय लोगा कहे छामेन्॥

' १६ । खायित है। बह जी यापने पिता बा माता की तुच्छ जाने। तब सब लीग करे श्रामेन्। १७। सांपित हा यह जी किसी दूसरे के सियाने की इटार । तब सब लेगा कई षामेन् ॥

ः १९८ । खापित दे। घट जी श्रंधे की मार्ग से भठका दे। तब सब लोग कि खामेन्॥

१९। खापित दे। यह जा परदेशी वपमूर वा विधवा का न्याय बिगारे। तब सब सेाग कई ष्रामेन्॥

२०। खापित हो यह जी श्रापनी सातेनी माता से कुकर्म करे क्योंकि यह अपने पिता का खोठना उद्यारता है। तब सब सोग कई सामेन्॥

२९। खापित हो यह जी किसी प्रकार के पशु से क्कार्म करे। तब सब लेगा कहे आमेन्॥

२२। खापित दे। यह जी अपनी बहिन चाहे यगी दे। चाचे यातेली उस से सुसर्म करे। तब सब लोग कह बामेन्॥

२३। सापित दे। वह जी अपनी सास के संग कुकर्म करे। तब सब लाग कहें सामेन्॥

२८। खापित हो बह जो किसी की किएकर मारे। तब सब लोग कई स्नामेन्॥

२५। खापित हो वह जी निदीप जन के भार हालने के लिये धन ले । तब सब लाग कहें स्थामेन ॥ र्स्। सापित देश यह जे। इस व्यंयस्था की यचनों की मानकर पूरा न करे। तब सब लेगा कहें ष्यामेन ॥

२८ यदि तू अपने परमेश्वर यहावा की सब खाद्यारं जो में खाल तुमे सुनाता हू चैकिसी से पूरी करने की चित्त लगाकर उस की धुने ती वह सुमें पृष्टिबी की यब जातियों में ग्रेष्ट दीके खाप सुनाएं॥ १८। तब लेवीय लोग सब करेगा॥ २। फिर अपने परमेश्वर यदीवा की सुनने के कारण ये सब श्राशीर्वाद तुम पर पूरे होंगे ॥ ह। १५। इ. प्रित हो वह मनुष्य हो कोई मूर्ति धन्य हो तू नगर में धन्य हो तू खेत में, 8। धन्य कारीगर है ख़ुदवाकर वा ठलवाकर निराले स्थान हो तेरी सन्तान खेर तेरी मूर्मि की हपक कीर गाय कीर भेड़बकरी स्नादि पशुस्रों के सम्रो, ५। घन्य हो। तेरी टोकरी छीर तेरी कठीती, है। धन्य हो

तु भीतर काते धम्य है। तूं बाहर जाते ॥ ७ । यहीवा . ऐसा करेगा कि तेरे यतु जी तुम पर चढ़ाई करेंगे से लुक से दार वारंगे वे एक मार्ग से तुक पर चढाई करेंगे पर तेरे साम्बने से सात मार्ग दीकर मारा जाएरी ॥ ८। तेरे खतीं पर थै।र जितने कामीं में तू दाय सगाएगा चम सभी पर यहावा साधीय देशा सा को देश तेरा परमेश्वर यहावा तुक्ते देता है उस मे वह तुक्ते बाशीय देशा॥ ९। यदि तू व्ययने चरमेक्टर यहावा की बाजाओं का मानते हुए, उस के मार्गी पर चले तो बद अपनी किरिया के अनुसार तुभी अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा ॥ १०। से पृथिवी को देश देश के लेगा यह देखकर कि तू यहावा का कदलाता दें। तुभ से डर जाएंगे॥ १९। श्रीर जिस देश के विषय यदावा ने तेरे पितरी से किरिया काकर तुम को। देने कहा था, उस में बह तेरे सन्तान भूमि की उपन थार पशुणों की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा॥ १२। यहावा तेरे लिये खपने खाकाशक्षी उत्तम मबदार की खोलकर तेरी भूमि पर समय पर मेह धरसाया करेगा थीर तेरे सारे कामी पर श्राशीय देशा से। तू बहुतेरी जातियों की उधार देशा पर किसी से तुमी उधार लेना म पढ़ेगा॥ १३। थीर यदेखा तुभा की पूछ नहीं सिर धी ठदरासमा थार तू नीचे नहीं कपर धी रहेगा यदि घरमेध्वर यद्याचा की बाद्यारं जी मैं बाज तुम की सुनाता दंतू उन के मानने में मन लगाकर चैकिसी करे, 98 । श्रीर जिन वचनों की मै स्राज तुमे साचा देता हूं उन में से किसी से दक्ति वा वार्य मुख्के पराये देवतायों के पीके न दा ले बीर न उन की सेवा करे।

१५। परन्तु यदि तू अपने परमेश्वर यहावा की म चुने कीर उस की सारी श्राचाओं श्रीर विधियों के पालने में की में ब्रास तुम्मे सुनाता हू चै।कसी न करे पर तो ये सब खाय तुम्म पर पड़ेंगे॥ १६। श्राणित द्यापित दे। तू जार में सापित दे। तू खेत में॥ १०। सापित दे। तेरी टोकरी श्रीर तेरी कठीती॥ १८। सापित दे। तेरी सन्तान खीर भूमि की उपक कीर गायी खीर भेड़बकरियों के खन्ने॥ १९। सापित दे। तु भीतर ब्रात खीर सापित हो तू बाहर काते॥

२०। फिर जिस जिस काम में मू शाथ लगाए उस में यद्दीवा तब ली तुभ की खाप देता सीर भयातुर करता थीर धमकी देता रहेगा जब ली तू न मिट जार बीर ग्रीघ्र नाग्र न दे। जार इस कार्य कि त्र यद्दीवा का स्यागकर दुष्ट कार्म करेगा ॥ २९ । यद्दीवा ऐसा करेगा कि मरी तुम में फैलकर तब लें। लगी रहेगी जब सी जिस भीम के अधिकारी देने की तू जाता है उस पर से तेरा अन्त न ही जाए ॥ २२ । यहावा तुम की वयीराम से बीर उधर धीर दाइ बीर बडी जलन से कीर तलबार श्रीर मुलस खीर गेयई से मारेगा थीर ये सब ली तेरा पीका किये रहेगे जब ली तु सत्यानाश न दी जार ॥ २३ । श्रीर तेरे सिर के क्रपर याकाश पीतल का थीर तेरे पांच के तले भाम लाइ की दे। जाएगी ॥ २८ । यदीवा तेरे देश में यानी के बदले वालू थै।र धूलि वरसारगा वह साकाश से तुम पर यहां लें। घरसेगी कि तू सत्यानात्र ही जारगा ॥ २५ । यदेवा तुभ की शत्रुथीं से दरवारगा थीर तुरक मार्ग से एन का साम्दना करने की जारगा पर सात सार्ग दीकर उन के साम्दने से भाग जारगा और पृथिवी के सब राज्यों में मारा मारा फिरेगा॥ २६। श्रीर सेरी लोग श्राकाश के भांति भांति के पनियों ग्रीर धरती के पशुणीं का साहार द्वागी स्रीर उन का कोई शंकनेशरा न द्दीगा ॥ २०। यद्दीवा तुक्त की मिन्न के से फोर्ड बीर बवासीर दाद क्रीर खबुली से ऐसा पीड़ित करेगा कि तू चंगा न हा सकेगा ॥ २८। यद्दोवा तुमे वैगरहा कीर अंधा कर देशा और तेरे मन की खित घटरा देगा ॥ २९ । थार जैसे ग्रंधा यंधियारे में टटोलता है बैसे ही सू दिन दुपटरी की ठटेालता फिरेगा थीर तेरे कामकाज युफल न होंगे ग्रीर सब दिन तू केवत ग्राधेर सहता ग्रीर लुटता ही रहेगा ग्रीर तेरा कोई कुरानेदारान देशा। । '३०। सूस्त्री से व्याद की वात लगारगा पर दूसरा पुरुष उस की भष्ट करेगा घर तू बनारगा पर उंच में वसने न पारगा दाख की वारी तू लगाएगा पर उस की फल खाने न पाएगा॥ ३९। तेरा घैल तेरे देखते मारा जाएगा खीर तू उस का

<sup>(</sup>१) मूल में. यहावा का जान तुम पर पुकारा गया है।

त जो अपने परमेश्वर यहाद्या की दिने हुई या शासी हीर विधियों के मानने की उस की में सुनेशा इस कारक ये सब साप तुआ पर क्या पहेंगे सीर तेरे पीक्षे पड़े रहेगे थार सुभ का पकडेंगे थार अन्त में त्र नाथ हा कारगा॥ ४६। खीर वे तुम पर खीर तेरे वश पर यदा सीं घने रहकर चिन्ह श्रीर चमत्कार ठहरीं ॥ ४० । तू जेा स्य पदार्थ की घहुतायत होने पर ष्यानन्द भार प्रस्नुता के साध'ष्रपने परमेश्वर यहावा की सेवा न करता रहेगा, ४८। इस कारक तुक की भुखा प्यासा नंगा श्रीर सब पदार्थी से रहित देवकर ू अपने उन शत्रुखों की चेवा करनी पहेंगी जिन्दे यदे।वा तेरे विक्ह भेजेगा श्रीर कब ली तू नाथ न दे। जार तब सां यह तेरी गर्टन पर सादे का जूका डाल रखेगा॥ ॥ । यहावा सेरे विक्ष्व दूर से व्यक्त पृथियी की क्षेर से द्या उड़नेदारे उकांद्र सी एक जाति की चढा सारगा जिस की भाषा तू न समकेगा ॥ ५०। चय जाति के लोगों की चेष्ठा कूर देशों वे न ता यूढों का मुद्द देखकर ब्राहर करेंगे न वालकों पर दया करेते॥ ५१। स्त्रीर व तेरे पशुर्थी के यही स्त्रीर भूमि की उपज यहां लें का जाएंगे कि तू नाम दे। जारगा श्रीर वितेरे लियेन खन्न न नर्यो दाखमधु म टटका तेल न वकड़े न मेम्ने कारी यहां ला कि त नाश है। जाएगा ॥ ५२ । स्नीर वे तेरे परमेश्वर यहावा के दिये हुए चारे देश के सब फाटकों के भीतर तुके घेर रक्खेंगे वे सेरे सब फाटकों के मीतर तुकी तब तक घेरों। जब तक तेरे सारे देश में तेरी कची कंची सार हुट शहरपनाई जिन का तू भरीचा करेगा न गिर कारें॥ प्रडी तथ घिर जाने श्रीर उस स्केती के समय जिस में तेरे शत्रु तुक्त की डालेंगे तू प्रापने निज जन्माये घेट्टे घेटियां जिन्हे तेरा परमेश्चर यहाया सुम की देशा उन का मांस खाण्या।। ५४। बरन तुक में जा पुरुष कामल खार स्रात सुकुमार हो वह भो श्रपने भाई थै।र श्रपनी प्रागट्यारी और अपने अर्चे दृर बालकों के। क्रूर हृष्टि से देखेगा, ५५। श्रीर अह उन में से किसी के। भी अपने आलकों को मौस में से जो बद आप खारगा फुंक न, देगा

438

मांच खाने न पारमा तेरा मदद्या तेरी खांख के साम्डने | न दे सकेमा खुट ते। सिर सीर तू पूड ठइरेमा ॥ ४५ । चूट में चला जाएगा थै।र सुके फिर म, मिलेगा तेरी भेड वर्कारयां तेरे शतुक्षा के दाध लग जारंगी थीर तेरी स्रोर से चन का कोई झुडानेदारा न द्वागा । इर । तेरे घेटे घेटियां दूचरे देश के लागों को हाथ लग जाएगी थै।र उन को लिये चाय से देखते देखते तेरी बाखे रह जाएंगी श्रीर तरा जुढ़ वस न चलेगा ॥ इइ । तेरी भूमि की उपज शार तेरी सारी कमाई रक अनजाने देश के लाग खा जाएंगे थार सब दिन तू केवल अधेर सदता खैार पीसा जाता रहेगा, ३४। यहा लें कि तू उन वातें के मारे जेा ष्प्रपनी ष्रांखी से देखेगा बैंग्यहा है। सारगा ॥ ५५। यदे। वा तेरे घूटने थे। र टाग्नों में घरन नरा से सिख लाभी अवाध्य फोडे निकालकर तुभ की पीडित करेगा॥ इइं। यदेश्या तुक्त को उस राजा उमेत जिस की तू अपने जपर ठइरास्मा तेरी थै।र तेरे पितरा की अनजानी एक जाति के घीच पहुचाएगा श्रीर उस के बीच रहकर तूकाठ खीर पत्थर के दूसरे देवतायों की उपासना करेगा ॥ इ० । थीर उन सब जातिया में जिन के बीच यदेखा तुभ की यहुंचाएगा लेगा तुभे देखकर चिकत द्वाने का ख्रीर हृष्टान्त श्रीर खाप का कारण मानेंगे ॥ ३८ । तू खेत में बीज,ता बहुत सा ले जाएगा पर उपज घोड़ी ही बटोरेगा क्योबि, हिड्डियां उसे खार जाएंगी॥ ३९। तूदाख की बारियां लगाकर उन मे काम ती करेगा पर उन की दाख का मधु पीने न पाएगा वरन फल भी तोडनेन पाएगा को कि की है उन क्षी खा-बारगे॥ ४०। तीरे सारे देश में, सलपाई के घृत तो होंगे पर उन का तेल तू अपने शरीर मे लॅगाने न पारगा क्योंकि वे कड जारंगे ॥ ४९ । तेरे वेटे वेटिया भी उत्पन्न होंगे पर तेरे रहेगे नहीं क्योंकि वे बन्धुक्राई में चले जारंगे॥ ४२। तेरे सारे वृद्ध क्रीर तेरी भूमि की उपज टिड्डियां सा जाएंगी ॥ १३। चा परदेशी तेरे बीच ,रहेगा से <sub>ति</sub>तुम से बढता जारमा श्रीर तूश्राम श्वटता चला जारमा॥ १८८ । यद तुभाको चिधार देशा पर तू उस की उधार (१) मूल में पाव के तलुवे।

1 1

शतु तरे सारे फाटकों के भीतर सुभे घेरके डालेंगे थार तेरी खांखें घुम्धली पड़ जाएंगी खीर तेरा मन उस के पास कुछ न रहेगा।॥ ६६। थार तुभ में जा कलपता रहेगा ॥ ६६। थार तुभ का जीवन का स्त्री यहां को कामल धार मुकुमार हो कि मुकुमार- नित्य सन्देह रहेगा खीर तू दिन रात घरघराता पन थार कामलता के मारे भूमि पर पांच धरते भी रहेगा थीर तेरे जीवन का कुछ भरीसा न रहेगा॥ हरती है। यह भी प्रापने प्राकाप्रिय पति ग्रीर घेटे ६०। तेरे मन में जी त्रास बना रहेगा ग्रीर तेरी खीर घेटी की, 40 । खपनी रोरी घरन खपने जने बांखों की जी मुद्ध दीखता रहेगा उस के कारण तू हुए बच्चा की क्रूर दृष्टि से देखेगी, बबाकि चिर भार की बाद मारके करेगा कि संभ कब होगी सार लाने बीर उस स्केती के समय लिस में तेरे शत्रु तुमी सांभ की खाद मारके करेगा कि भार कव होगा ॥ तेरे फाटको के भीतर घेरके डावेगे यह स्व वस्तुकी ६८। बीर यद्दीया तुभ की नाया पर चठाकर मिस की घटी के मारे उन्हें किएके सारगी॥ ५८। यदि से उस मार्ग से साटा देगा विस के विषय में ने तू इस व्यवस्था के सारे बचनों के पालने में जा इस तुक्त से कदा था कि बद फिर तेरे देखने में न प्रस्तम में लिये हैं चीकाची करके उस श्रादरपेश्य श्राएशा खार बहा तुम श्रापने श्रवुश्री के दाघ दास थीर भग्योग्य नाम का ली तेरे परमेश्वर यहीवा का दासी दीने के लिये विकास तो रहीगी पर तुम्हारा है मय न माने, ५९। ते। यद्यावा तुभ का कीर तेरे कीई ग्राहक न द्यागा। दांश की। यनायी अनीखे दारड देशा वे दुष्ट श्रीर बहुत दिन रहनेदारे रेाग खार भारी भारी दयह द्वीरी ॥ ६०। श्रीर यह मिल के उन सय रोगों का किर तेरे लगा देशा जिन से तू भव खाता था आये। चे तेरे लगे रहेगे ॥ ६९ । यरन जितने रेगा प्रावि दाख इस व्यवस्था की पुस्तक में नहीं लिये है उन सभी की भी बदेखा तुभ की बदां से समा देगा कि तु क्रत्यानाश देा आग्या।। ६२। श्रीर तू ले। यपने परमेश्वर यद्दावा की न मानेगा इस कार्य खाकाण के तारों के समान अनिर्धानत द्वाने की सन्ती तुक में से पोड़े ही मनुष्य रह कार्यों ॥ ६३। सीर जैसे प्रय यहावा का तुम्हारी भलाई श्रीर घढती करने से हर्प देशता है वैसे ही तब उस की तुर्म्द नाथ बरन सत्यानाश करने से दर्प द्वारा थीर जिस भूमि की प्रधिकारी देने की तुम जाने पर ही उस पर से तुम चलाडे जाक्रोगे॥ ६८। भीर यहावा तुभ का पृथियी की इस होर से ले उस होर लो के सब देशों के सोगों में तितर वितर करेगा थीर वहा रहके तू प्राप्ते श्रीर ग्राप्ते पुरस्ताग्री के प्रनजाने काठ श्रीर

क्योंकि चिर जाने थीर उस सकेती में जिस में तेरे यहावा ऐसा करेगा कि तेरा पृदय कापता रहेगा

न्दर्ट. जिस बाचा के प्रशासियों से बाधने की बाद्या बहाया ने मूसा को माथाव् के देश में दिई उस को ये ही धन्न है जो धाना उस ने उन से होरेब् पहाड पर बाधी भी उस से यद प्रलग है॥

२। फिर मूखा ने सब इसारां लिया की बुलाकर कदा जो कुछ यहाचा ने निस्त देश में तुम्हारे देखते फिरीन थ्रीर उस को अव कर्माचारियों थ्रीर इस की सारे देश से किया सा तुम ने देखा है। इ। वे वहे वहे परीचा के काम खार चिन्द भार बहे बहे चमत्कार तेरी श्रांखें के साम्दने दुर, 8। पर यदावा ने थाज लों तुम की न ता समझने की ख़िंह थीर न देखने की प्रार्थ न मुनने के कान दिये हैं ॥ ५। में ता तुम की जगल में चालीच बरस लिये फिरा थीर न तुम्हारे वस्त्र पुराने हे। तुम्हारे तन पर न तेरी कूतियां तेरे पैरा में पुरानी पड़ी ॥ ई। राटी जो तुम नहीं खाने धाये खाँर दाखमधु श्रीर मदिरा जी तुम नहीं घोने । पाये सा इस लिये दुला कि तुम जाना कि मे पत्थर के दूसरे देवताओं की उपासना करेगा॥ यद्योवा तुम्हारा परमेश्वर हू॥ २ । थीर जब तुम ६५ । थीर उन कातियों में तू कभी धैन न पाएगा एस स्थान पर ग्राये तथ देश्योन् का राजा सीहान् न तेरे पांच की ठिकाना मिलेगा क्योंकि ,घर्षा ग्रीर बागान् का राजा क्योगू ये दोनी युद्ध के लिये

1 1

इसारा साम्हना करने की निकल आये और इस ने उन की जीतकर, दाउन का देश से लिया और स्वीनियों गादियों और मनश्ये के आधे ग्रेश के लेगों की निज भाग करके दें दिया॥ १। से इस वाचा की वातो की पालन करी इस लिये कि जी कुछ करी से सुफल है।॥

१०। प्राच क्या पुरनिये क्या सरवार तुम्हारे मुख्य मुख्य पुरुष क्या गोत्र गोत्र को तुम सब इसाएसी पुरुष, १९। वया तुम्हारे खालबच्चे थीर स्त्रियां क्या लकडद्वारे क्या पनभरे क्या तेरी कावनी में रहनेद्वारे परदेशी तुम सब के सब अपने परमेखार यहावा के साम्दने इस लिये खडे हुए हो, १२। कि की बाचा तेरा परमेकार यहावा स्राज तुम से बांधता है स्रीर जी किरिया वह श्राज तुभ को खिलाता है उस में प्र साभी देा जार, १३। इस लिये कि उस धवन के अनुसार को उस ने तुक्त की दिया और उस किरिया के अनुसार ना उस ने इत्राहीम इस्हाक् थीर याकूब सेरे पितरी से खाई घी वह बाज तुसे की अपनी प्रका ठइराए थ्रीर आप तेरा परमेश्वर ठद्दरे॥ १८। फिर में इस वाचा स्रीर इस किरिया में कोवल तुम की नहीं॥ १५। पर इन की भी जी माज इमारें संग यद्यां इसारे परमेश्वर यहे। वा के साम्हने खड़े है थार जा बाज यहां हमारे संग नहीं है उन में सामते करता हू।। १६। तुम जानते है। कि जब इस मिस देश में रहते थे श्रीर जब मार्ग से की जातियों के बीर्च बीच दीकर बाते थे, १९। तब तुम ने उन की कैसी कैसी चिनामी वस्तुरं श्रीर काठ पत्थर चांदी सोने की कैसी मूरते देखीं॥ १८। सा रेसान द्वाकि तुम लोगों में ऐसा कोई पुस्प सा स्त्री वाक्षुल वा ग्रीत्र भर के लीग दी जिन का मन भाज हमारे परमेश्वर यहात्रा से फिरे कि जाकर उन जातियों के देवताक्री की उपासना करे फिर ऐसान दी कि तुम्हारे बीच ऐसी कोई जंड दी किस से विषय वा कहुत्रमा बीस ग्रमुरा हो, १९। श्रीर रेसा मनुष्य ९ संस्थाप के वधन सुनकर बापने की भागीर्वाद के येग्य माने और यह सेचि कि चाहे में यपने मन के इठ पर चर्लू स्नीर तृप्त द्वाकर प्यास

को मिटा डार्ल् तीभी मेरा क्ष्यल होगा में २०। यहावा उस का पाप क्षमा करने से नाइ करेगा बरन तब यहावा के कीप थीर जलन का धूबां उस को का देगा श्रीर जितने साप इस पुस्तक में लिखे है वे सब उस पर आ पहुंगे थीर यहावा उस का नाम धरती पर से मिटा देगा ॥ २१। श्रीर व्यवस्था की इस एस्तक में जिस वाचा की चर्चा है उस के सब सापीं की अनुसार यहावा उस की इसारल की सब गोत्री मे से हानि के लिये श्रलगाएगा ॥ २२। से। हानेहारी पोकियों में तुम्हारे अंश के लेखां जी तुम्हारे पीक्टे उत्पन्न द्वींगे भार विराने मनुष्य भी जा दूर देश से आएंगे वे उस देश की विपत्तियां श्रीर ज्ञ इस में यहावा के फैलाये हुए राग देखंकर, २३ । भार यह भी देखकर कि इस की सब भूमि ग्राधक धीर लान से भर गई थार यहां लों जल गई है कि इस में न कुछ बोया जाता न कुछ जमता न घाउ चगती है वरन चदोन् ग्रीर अमीरा प्रदमा श्रीर सबीयीम् के समान हा ग्राया है जिन्हे यहाता।ने कीप थार जलजलाइट करके उत्तर दिया था, २४। क्षीर सब जातियों के लोग पूर्विगे यद्दीवा ने इस देश से ऐसा क्या किया थीर इस खड़े की प के भड़कने का क्या 'कारण है। १४ । तब लोग यह उत्तर देंगे कि उन के पितरीं के परमेश्वर यहावा ने जो बाचा उन को गांघ मित्र देश से निकालने को समय बांधी घी उस की उन्हों ने तीड़ा, २६। थीर पराये देवतायीं की उपासमा किई जिन्हे वे पहिले न 'जानते थे भीर यहावा ने उन की नहीं दिया था, २०। से यहीवा का कीप इस देश पर भड़क उठा कि पुस्तक में लिखे हुए सब साप इस पर सा पहुँ॥ २८। सीर यहावा ने काप जलकला-इट बीर बड़ा ही क्रोध करके उन्हें उन के देश में से उखां ह दूसरे देश में फैंक दिया जैसा खाल प्रगट है ॥ २९ । गुप्त बाति हमारे परमेश्वर यहावा के वश में है पर जा प्रगट किई गई है से सदा लीं इमारे

<sup>(</sup>१) वा प्यास पर नतवालायन भी बढाल वा प्यासे श्रीर यह देशने की निटां हालूं।

<sup>(</sup>क) गुल में भाकाश के तसे से !

३० फिर जय आधीप खीर साप की ये सब बात जो में ने तुक को कद सुनाई हैं तुक्त पर घटें बीर तू उन सद जातियों के बीच रहकर जहां तेरा परमेश्वर बदीवा सुम की व्यव्यस पहुंचाग्गा इन वाती की चेत करे, २। श्रीर प्रापनी सन्तान संदित प्रापने सारे मन ग्रीर सारे जीय से खपने परमेश्वर यहे।या क्री थ्रीर किरके उस के पास जाए छीर इन सब खाजाओ के बातुसार जा में प्यास सुभी मुनाता हू उस की माने, इ। तब तेरा परमेश्वर यद्दीवा तुक की र्थधुमार से लाटा ले खाएगा मार तुम पर दया करके उन सब देशा के लागों में से जिन के बीच यह सुभ को तिसर धिसर कर देगा फिर एकट्टा करेगा ॥ ४। चारे धरती को होर से तेरा वरवस परुंचाया जाना है। तीभी तेरा परमेश्वर यहावा तुम की यहां से ले आके एकट्टा करेगा ॥ ॥ । श्रीर तेरा परमेश्यर यदीया तुभी उसी देश में पतुचारगा जिस के तेरे पुरखा यधिकारी छुए घे श्रीर तू फिर चस का पाधिकारी दोगा ग्रीर यह तेरी भलाई करेगा और तुभ को तेरे पुरवाखों से भी गिनती से व्यधिक यङ्गरमा ॥ ६ । क्रीर तरा परमेश्वर यहावा तेरे चौर तेरे बंध के मन का रातना करेगा कि तु अपने परमेश्वर यहीवा से अपने सारे मन थार सारे जीय के साथ प्रेम रखे जिस से तू जीता रहेगा। । चौर सेरा परमेख्वर यहावा ये चित्र साप की बातें तेरे शत्रुको पर जा तुम से कैर करकी तेरे पी है पहेंगे घटारमा ॥ द। खीर तू फिरके यदावा की सुनेगा थ्रीर दन सब बाद्याग्री की मानेगा की में बाज शुभ को सुमाता हु॥ १। श्रीर यद्दाशा तेरी भलाई के लिये तेरे स्याकामी में खीर तेरी सन्तान खीर भशुषों के बच्ची ग्रीर भूमि की उपन में तेरी बढती करेगा ययोकि यदीर्घो किर तेरे जपर भलाई के लिये घैसा प्रामन्द करेगा जैसा उस ने तेरे पितरी

मेश्वर यदे। वा की सुनकर उस की श्राचाओं श्रीर विधियो की जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा थ्रीर श्रपने परमेश्वर यद्दावा की श्रोर श्रपने सारे मन श्रीर सारे जीव से फिरेगा ॥

· ২**১**৩

१९। देखे। यह जो खाचा में खाज तुभे सुनाता षू सो न तो तेरे लिये याने। खीर न दूर है॥ पर। न ते। यद श्राकाश में दै कि तूक दें की न इमारे लिये आकाश में चक उसे हमारे पास ले आए थीर एम की मुनार कि इम चने माने॥ १३। थीर न यर समुद्र पार है कि तू कहे कीन इसारे लिये चमुद्र पार जा उसे इमारे पास से आए और इम की सुनार कि इम उसे माने॥ १४। पर यह वचन तेरे घट्टत निकट घरन तेरे मुंद श्रीर मन दी मे दै में तू इस पर चल सकता दें॥

१५। सुन खाल में ने तुक्त को जीवन। खीर मरवा द्यानि ग्रीर लाभ दिखाया है ॥ १६। कीने कि मै ग्राज तुक्ते याज्ञा देता हू कि खपने परमेश्वर यदे।वा से प्रेम रखना खार उस के मार्गी पर चलना खार उस की खाजायो विधियों थार नियमों का मानना इस लिये कि तू जीता रहे और बढ़ता जार और तेरा परमेश्यर यदाया उस देश में जिस का श्राधिकारी दीने की तूजाने पर दे तुमी खाशीय दे॥ १७। पर यदि तेरा मन फिर जाए थार तून सुने खोर बदककार पराये देवतायों का दर्शवत थीर उन की उपासना करने लगे, १८। ते। में तुर्न्द याज यह जताता हूं कि तुम निः भंदेव नाथ है। जास्रीरी जिस देश की खाँधकारी दीने की तू यर्दन पार जाने पर दै उस देश मे तुम यदुत' दिन रेइने न पाछारो ॥ १९ । मै प्राज खाकाण थार पृथियो देनों की तुम्दारे साम्दनें इस वात की साची करता हू कि मै ने जीवन श्रीर मरख आशीप थीर खाप तुभ की दिखा दिये है से जीवन ही को अपना से कि तू श्रीर तेरा यंश दोनों, जीते रदे॥ २०। सा श्रपने परमे खर यहावा से प्रेम रखना और उस की मानना श्रीर उस का बना रहना क्योंकि तेरा जीवन ग्रीर दोघांयु बही है ग्रीर ऐसा करने से जी देश यहाया ने स्वाहीम सम्हाक श्रीर

<sup>(</sup>१) नूल में आकाय।

याकूब तेरे पितरी की किरिया खाकर देने कहा था

(नूसा कां प्रसिद्ध गीत)

३१ • में ही बाते मूसा ने सब इसार्शालया से जाकर कहीं॥ २। श्रीर उस ने चन से यह भी कहा कि आज मै एक सा छोस बरस का हुआ हू थीर श्रव मे श्राने जाने न पाठगा क्यों कि यहाँ वा ने मुक्त से कहा है कि तू इस यर्दन पार जाने न पारमा ॥ ३। तेरे थामे पार जानेहारा तेरा परमेश्वर यहावा है वह उन जातिया की तेरे साम्हने से नाग करेगा थे।र तू उन के देश का व्यधिकारी देशा थैर यहावा के कद के व्यनुसार यहाश्रु तेरे स्रागे पार जारगा ॥ ४। स्रोर जैसे यहीया ने एमारियों को राजा सीद्वान् ख्रीर खे।ग् ख्रीर उन के देश की नाश किया वैसे ही वह उन सब जातिया से भी करेगा॥ ५। थ्रीर जब यहात्रा उन की तुम से इरवा देशा तब तुम उन सारी खाजाओं के ष्मनुसार उन से करना, जा में ने तुम की सुनाई हैं॥ ६। हियाय बांधाः थीर दृठ हो उन से न तो हरी श्रीर न त्रास खायो क्योंकि तेरे सा, चलनेहारा तेरा परमेश्वर यहावा है वह तुमाको धोखा न देगा छीर न क्रोड़ेगा॥ १। तव मूसा ने यद्दाशू की वुलाकर सर्व इसारिलया के सन्मुख कहा हिपाव बाध और दृढ है। ऋोंकि इन लोगों के संग उस वेश में जिसे यहावा ने इन की पितरीं से किरिया खाकर देने की कहा या तू जारगा खार, तू उसे सन का भाग कर देगा ॥ ८ ।, और , तेरे आगे, आगे चलमेहारा यहावा है वह तेरे संग रहेगा, सार न ता तुमें श्रीखा देशा न ही इ देशा से मत हर बीर तेरा मनःकच्चान हो।

ं (ं। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर, लेखीय याजकों। को जी यहीवा को वाचा के , सन्द्रक उठानेहारे थे श्रीर इक्षारल के सब पुरनियों को सीप दिहें॥ १०। तब मूसा ने उन को खाद्वा दिई कि सात सात बरस के बीते पर अर्थात् उगाई। न होने के बरस के भीपड़ीवाले पर्व में, १९। जब सब

इशाएली तेरे परमेश्वर यहीया की उस स्थान पर जिसे वह चुनं लेगा हाजिर होने के लिये आएं तब यह व्यवस्था सब इशाएलियों की पठकर सुनाना॥ १२ ॥ व्या पुरुप क्या स्त्री व्या खालक क्या तुम्हारे फाटकी के भीतर के परदेशी सब लेगों की एकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें ख्रीर तुम्हारे परमेश्वर यहीवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चैं। कमी करे, १३। ख्रीर उन के लहकेवाले जिन्हों ने ये वात नहीं सुनी वे भी सुनकर सीखें कि मुम्हारे परमेश्वर यहीवा का भय तब ले। मानते रहे जब ले। तुम उस देश में जीते रही जिस के खांधकारी हीने की तुम पर्दन पार जाने पर ही॥

98। फिर यद्दीवा ने मूसा से कद्दा तेरे भरने का दिन निक्षट है से। यद्दोश्रे की विलया श्रीर तुम दोने। मिलापवाले तस्व में आकर दाजिर दे। कि मे चस की स्त्राच्चा दूं। हो सूसा स्नार अपदाशू जाकर मिलायवाले तस्व मे दाजिर दुर ॥ १५ । तव यदीवा ने उस त्वू में बादल के खंभे में दोकर दर्शन दिया थ्रीर-बादल का खंभा तंबू के द्वार पर ठइर गया। **९६ । तब यद्दावाने , मूझा से ऋदा तू तो अपने** पुरवाश्रों के चंग से जाने पर है और ये लेगा चठकर उस देश के विराने देवताची के पीड़े जिन के-बीच वे जाकर-रहेंगे व्यक्तिचारिन की नाई है। लेंगे और मुक्ते त्याग्रकर उस वाचा की की मै ने उन से बांधी है, तादीरे ॥ १० । उस समय मेरा काप दन पर भडकेगा थ्रीर, मै भी इन्हें त्यागकर इन से थ्यपना मुद्द किया लंगा से। ये खाद्दार दी , जारंगे थीर यहुत सी विपत्तियां थीर क्रीश इन पर या पड़ेंगे यहा ले। कि ये उस समय कहिंगे क्या ये विपत्तिया इस-पर, इस, कारण, था नहीं पहीं कि इसारा परमेश्बर,इमारे बोच नहीं रहा ॥ १८। उस समय मे उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये,देवतास्री को ग्रेगर फिरके करेगे निःसन्देह उन,से श्रपना मुद किया लूगा ॥ १८ । से। अत्र तुम यह गीत लिख ले। श्रीर तू इसे इसारलियों को सिखाकर कंठ करा दे। इस लिये कि यह ग्रीत उन के विरुद्ध मेरा साक्षी ठदरें॥

२०। अब में इन की इस देश में पहुंचातमा जिसे वनाई इर्ड वन्तुश्री की पूजने से उस की रिस देन की में ने इन के पितरी से किरिया साई और दिलाग्रीश तब तुम पर विपत्ति था पडेशी ॥ ' जिस में दूध सीर मधु की धाराएं अदली हैं थीर क्षाते खाते दम का पेट भर जाएगा थार ये षृष्ट्रपृष्ट ही जाएंगे तब ये घराये देवताखों की खोर फरके उन को उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा का ताल देंगे॥ २१। वरन क्रभी चय में इन्दे उस देश से जिस के विषय में ने किरिया छाई है पहुचा नही चुका मुक्ते सालूम है कि ये क्या क्या करपना कर रहे है सा जब बहुत सी वियक्तिया थार क्रेश इन पर आ पहेंगे तब यद शीत इन पर चाली देशा क्योंकि यह इन के धंश को न विसर जाएगा॥ २२। से मूसा ने ,उसी दिन यष्ट गीत लिखकर इसार्गलयों की सिद्याया ॥ २३। थार उस ने नून के पुत्र बरोशू की यह खाला दिई कि दियाव याध थीर दृढ या ध्योकि इमारलिया की उस देश में जिसे उन्दे देने की मैं ने उन से किरिया दाई है हू यहुवारमा चौर मे आप तेरे संग रहंगा ॥

**48 । जय** मूसा इस व्यवस्था के वचन प्रादि से म्मन सों पुस्तक में तिस्त चुका, २५। तव उर ने यहीया के चन्द्रक चठानेद्वारे लेखीयों की याजा दिई कि, ३६। व्यवस्था की इस पुन्तक की लेकर यापने परमेश्यर यद्याया की याचा के सन्द्रक के पास रख दे। कि यह यहां तुक पर साम्रो देती रहे। २०। क्योंकि वलवा तरा वलवा थीर इठ मुक्ते मालूम मैं देखे। मेरे जीते श्रीर संग रहते भी तुम यहावा से यलवा करते काये है। फिर मेरे मरने के घी है क्यो न करोगो ॥ ६८ । सा प्रापने गोत्रों के सव पूर्रानया की थीर अपने सरदारीं की मेरे पास एक है करी कि मैं उन की ये यसन मुनाकर उन के यिष्टु ष्पाकाण ग्रीर पृष्टियी दीनी की साली सव ॥ २९ । क्योंकि सुभी मालम है कि मेरे मरने के पेके तुम विलक्षुल विगाइ आयोगे वीर जिस मार्ग में चलने की क्याचा में ने तुम की मुनाई है उस की तुम क्रोड दोगे और अन्त के दिना में जय तुम बद काम करके जा यदे। या की लेखे युरां है आपनी

इ०। तब मुसा ने इसारल् की सारी सभा की इस गीत के वचन जादि से जन्त लें। भुनाये॥

३२ के खाकाण कान लगा कि मै वीलू खीर दे पृथिवी मेरे मुंद की

वातें मुन॥ २। मेरा उपदेश मेह की नाई वरसेगा कीर मेरी बातें खास की नाई टपकेंगी बैसे कि हरी घास पर भीसी थीर पैछी पर भाडियां॥ हा मै तो यहीचा नाम का प्रचार करंगा तम अपने परमेख्वर की महिमा की माना। 8। यह चटान है उस का काम खरा है थीर उस की सार्च गति न्याय की है घट उच्चा ईक्टर है उस में क्रुटिसता नहीं यह धर्मी थार सीधा है। प्र। पर इस जाति के लाग टेट थार तिई है ये विग्रान्त गये ये उस की पुत्र नहीं यद उन का कलंक है।

६। दे मूठ ग्रीर निर्युद्धि लोगो वया तुम यद्रीवा की यद वदला देते दी क्या यह तेरा पिता नहीं है जिस ने तुक की

माल लिया है उस ने तुम की बनाया थीर स्थिर भी किया है। ा प्राचीनकाल के दिनों का स्मरण कर पीकी पीकी के घरमें की विचारा ब्रापने वाप से पूक फ्रीर वस तुमे वताएगा व्यपने पुरनियों से श्रीर वे तुम से कद देंगे॥ दं। जब परमप्रधान ने एक एक जाति का

निज निज भाग बाट दिया थै।र खादमियों की खलग खलग वसाया तय इस ने देश देश के लेगों। के सियाने इसार्गलया की गिनती बिचारके ठएराये।

<sup>(</sup>१) मूल में भीडी।

ं ९ । ज्योकि यहात्राका ग्रंग उस की प्रजा है याकूव उस का नपा हुआ, निज भाग है॥ १० । उस ने उस की जंगल मे थीर सुनसान थीर गरजनेहारी से भरी हुई मरू-भाम मे पाया उस ने उस की चारीं खोर रहकर उस की - सुधि रक्की क्रीर अपनी आंख की पुतली की नाई उस की रसा किई॥ ११। जीवे उकाब अपने घोंचले की दिला हिलाकर ख्रपने बच्चों के जपर जपर मग्रहलाता है वैसे भी उस ने भ्रापने पख फैलाकर वस की अपने :परी पर चठा लिया ॥ १२। यद्योवा स्रकेला दो उस की स्रगुवाई करता रहा थीर उस के सा कोई पराया देवता न या॥ १३। इस ने इस की पृष्यियी के करे करे स्थानी पर ग्रसवार करा खेती'को उपन विलाई उस ने उसे, छांग में से मधु -ग्रीर चक्रमक की चटान में से तेल चाटने दिया॥ 98। गाया का दशी-श्रीर मेहबकरिया का दुध मेम्रो की चर्बी ं वकरे थार वाशान की जाति के मेर्ड थैर ग्रीहू का उत्तम से उत्तम हीर भी खीर तू दाखरम का मधु पिया करता था। १५। परन्तु यश्रुवन् मोटा होकर लात मारने लगा तू मेाटा श्रीर घृष्ट पुष्ट ही गया श्रीर चर्बी से , का गया.

> तब उस ने खपने कर्ता ईश्वर की तथा बीर खपने उद्घारमूल घटान की तुच्छ जाना॥ १६। उन्हें। ने पराये देवताका की मानकर उस में जलन उपजाई अ बीर घिनाने काम करके उस की रिस दिलाई॥ १९। उन्हों ने पिशाची के लिये खिल चठाये

थीर उन के खनजाने देवता थे ,

जो ईश्वर न घे

वे नपे देवता थे जा थाडे ही दिन से प्रगट इस थे थीर जिन का भय उन के पुरखा न मानते थे। १८। जिस चटान से तू , उत्पन हुआ उस की त ने विसराया श्रीर ईश्वर जिस से तेरी उत्पति हुई उस की तू भूल गया है॥ १९। इसे देखकर प्रशाबा ने स्टें सुच्छ जाना इस कारण कि उस के बेटे बेटियों ने रिस दिलाई थी। २०। तथ उस ने कदा में उन से अपना मुख कियां लंगा थीर देखाँगा उन का कैसा अन्त दीगा क्योंकि इस जाति। को लेगा बद्त टेटे हैं थीर धीखा देनेद्वारे पुत्र है । २१। उन्दे। ने ऐसी वस्तु मानकर लो ईप्रवर नदीं है मुक्त में जलन उपनाई थ्यार प्रापनी व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा मुक्ते रिस से। मैं भी उन के द्वारा की नेरी प्रजा नहीं हैं चन के मन में जलन चपनाकगा थीर एक मूठ जाति के हारा उन्हें रिस दिलाइगा ॥ ३३। व्योक्ति मेरे काप की ब्राग जल उठी है थीर अधीलाक के तल तक जलती पहुंचेगी भीर उस से अपनी उपन समेत पृष्टियो भस्म हेर साएगी थीर पहाडों की नेवे भी उस से जल जाएंगी॥ २३। में उन पर विपत्ति पर विपत्ति ढालूंगा उन पर मे अपने सव तीर हो हुंगा ॥ २४ । वे भूख से दुखले हैं। काएँगे थैं।र खंगारें से श्रीर कठिन महारीगों से ग्रस जाएंगे-मै उन पर पशुकों के दान्त लगवालगा थीर धूलि पर रेंगनेहारे सर्पी का विष ॥ २५। वाइर वे तलवार से मरेंगे **जीर भीतर भय से** वया क्मार ध्या कमारी

(१) मूल में पीडी।

यमा द्रधवितवा बद्या यमा पक्के बालवाला वे मारे साश्मे।

भई। में ने कहा था वित में उन की दूर तक तितर वितर करंगा

बीर मनुष्यों में से उन का समरण मिठा दुंगा। २०। पर में शतुर्थी के छेड़ने से डरता ह ऐसा न दे। कि द्रोही इस की उसटा समझकर कइने लगें कि इम खपने ही बाहुबल से

प्रयत हुए

थीर यह सब यहीवा से नहीं हुया ॥ २८। यह जाति युक्तहीन तो है बीर इन में समस है ही नहीं॥

श्री। भला डोला कि ये युद्धिमान देकर इस की समस लेले

बीर प्रपने ग्रंत का विचार करते॥ इ०। यदि उन की चटान उन की न र्यंत्रती चौर यहावा उन की थीरी के दाय में न

ता यह क्योंकर हा सकता कि उन के एजार का योका एक करे

चौर उन के दस इजार की दी भगायं॥ ३९। क्योंकि जैसी एमारी घटान है वैसी उन की चटान नहीं है

यद इसारे शत्रुकों का भी विचार है। ३२। उन की दाखलता सदीम की दाखलता से

बीर समारा की दास की बारियों में की है 🏮 चन को दाख विपभरी 🤲 भीर उन के गुळे कड़ वे हैं।।

३३। उन का दाखमधुँ सीपी का सा विष थीर काले नागों का या एलाइल दें॥

इष्ठ। वया यद यात मेरे मन में संचित चीर मेरे भंडारों में मुदरवन्द नहीं दै॥ ३५। पलटा लेना श्रीर खदला देना मेरा घी

फाम है

यह उन के पांच फिसलने के समय मगट होगा ध्यों कि उन की विपत्ति का दिन निकट दे बीर जी इस सम पर पड़नेटारे हैं से श्री श्री या रहे हैं।

३६ । क्योंकि जब यहोवा देखेगा कि मेरी प्रजा ्की शक्ति जाती रही

थीर क्या यण्युश्रा क्या स्वाधीन उन में कीई वसा नहीं रहा

तव वह उन का विचार करेगा बीर खपने दासें के विषय पक्रताएगा ॥ इं। तय वद कदेगा उन के देवता कदां रहे यार्यात जिस घटान की ग्रारण वे लेते थे॥ इट। जी उन की खलियों की चर्की खाते, थीर उन की तपायनों का डाखमधु पीते घे वे क्या है। गये

वे उठकर तुम्हारी सहायता करें थीर सुम्हारी खाड है। ॥ इर । यह देखा कि में घी इं भीर मेरे सा कोई देवता नहीं में मार डालता धार में जिलाता भी हूं में घायल करता थीर में चंगा भी करता हूं भीर मेरे द्वाय से कोई नहीं हुड़ा सकता॥ 80 । में प्रपना द्वाच स्वर्ग की खोर उठाकर कदता दूं अपने सनातन जीवन की संद, 89 । यदि में विजली की तलवार पर सान

धीर खपना दाश न्याय करने में लगाक ता यापने द्वारियों से पलटा लंगा भीर श्रापने दैरियों की वदला दूंगा। **४२। में अपने तीरी की लीहू से मतवाला क**रूंगा भार मेरी तलवार मांच खारगी यह मारे दुखी खीर बधुबी का लेाहू

भीर शत्रुखी के प्रधानी के सिर का मीस

धरकर लपकाच

होगा ॥

शक्ष । हे ग्रान्यकातिया उस की प्रजा के कारण जयजयकार करे।

ध्यों कि वह प्रपने दासें के लोह बदाने का पलटा सेगा ्

कीर यापने द्रोचियों की खदला देशा

ें श्रीर वापने देश श्रीर श्रापनी प्रका का पाप छांप देशा॥

88 । इस गीत के सब यस मूसा ने नून् के पुत्र होंगे समेत याकर लेगों को सुनाये ॥ ८५ । सब मूसा ये सब यसन सब इसार्गलयों से कह सुका, १६६ । तब उस ने उन से कहा कि जितनी याते में यास तुम से चिताकर कहता हू उन स्य पर यामा प्रमा मन लगायो खोर उन के प्रयोत इस व्यवस्था की सारी यातों के मानने में चैकसी करने की व्यासा अपने लहकेयालों को दो ॥ ४० । क्योंकि यह तुम्हारे लिये व्यर्थ काम नहीं तुम्हारा जीवन ही है और नेसा करने से उस देश में 'तुम्हारे दिन बहुत होंगे जिस के ब्राधिकारी होने को तुम पर्दन पार जाने पर हो ॥

8 । फिर उसी दिन यहात्रा ने मूसा से कहा,
8 । उस अक्षारीम् पद्वास्त की निष्ठा नाम सेटी
पर जी मीआव देश में यरीही के सम्दने हैं सरुकर
कनान् देश जिसे में इसारिलियों की निज भूमि कर
देता हू उस की देख ले॥ ५०। तस जैसा तेरा
भाई द्वास्त होर् पहाड पर मरके अपने लोगों में
मिल गया सेसा ही तू इस पहाड पर सरके अपने लोगों में
मिल गया सेसा ही तू इस पहाड पर सरका अपने लोगों में
सिल गया सेसा ही तू इस पहाड पर सरका अपने लोगों में
सिल गया सेसा ही तू इस पहाड पर सरका अपने लोगों में
कारया यह है कि सीन् जंगल में कादेश के मरीद्या
नाम सेते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया
कीसे कि इसारिलियों के सीस मुक्ते परित्र न
उहराया॥ ५२। से यह देश जो में इसारिलियों की
देता हू तू साम्हने देखेगा पर सहा जाने म पारगा॥
(गूसा का स्वारिलियों की दिया हुशा शामीबीद)

३३ • जि थाशीर्वं द परमेश्वर के बन मूचा ने तरने से पहिले इसार्शलयों को दिया से यह है ॥ २। उस ने कहा यहोबा फीने से खाया खीर मेई से उन के लिये उदय हुआ

उस ने पारान् पर्वत पर से अपना तेल दिखाया

थै।र लाखें। पवित्री के बीच से श्राया 🗸

उस की दक्षिने हाथ से इन की सोर सात निकली ॥ ह। यह देश देश के लोगों से भी ग्रेम रखता है पर तेरे सब पवित्र लोग तेरे दाच में दे बे तेरे पांधां के पास बैठे रहते हैं रक रक सेरे वचनी से से पाता है। 78 । सूसा ने इमें व्यवस्था दि<del>ई</del> यह योकूब की मंडली का निज भाग ठहरी ॥ प्र । अयं प्रका के मुख्य मुख्य पुरुष ~ क्रीर इसारल् के गोत्री एक सग दीकर एकट्टे दुर तय यह यशूषन् मे राजा ,ठएरा,॥ ई। बवेन् न मरे जीता रहे पर उस के यदां के मनुष्य चाहे हो ॥ श्रीर यदूदा पर यद थाशीबाद दुस्रा नूसा ने करा चे यदीवा यहूदा की सुन, थीर उसे उस के लोगों के यास पहुंचा यद उन के लिये दाय से लडा, बीर सू उस की द्रोदियों की विष्टु उस की सदायता कर ॥ दा फ़िर लंबी के विषय उस ने कहा तेरे तुम्मीम् खार करीम् तेरे भक्त के पास वहे जिस की तू ने मस्या में प्रस्क निया बीर मरीवा नाम सेाते पर उस से वादविवाद ९। उस ने ते। खपने माता पिता के विषय कहा में उन की नहीं जानता श्रीर न ते आपने भाक्यों को खपने मान लिया न अपने पुत्रों कोः पहिचाना पर उन्हों ने तेरी बार्त-मानीं थीर तेरी वाचा पाली है। १०। वे याकूब की सेरे नियम चार इचारल्,को सेरी व्यवस्था सिखाएंगे, थीर तेरे यूंघने की घूप बीर तेरी बेदी पर सर्वाङ्ग पशु की देशस्वील करेंगे ॥

११ । है,यहावा उस की संपत्ति पर बाधीय दे

चीर उस के डाथ के काम से प्रसन्न दी उस के विरोधियों भीर वैरियों की कमर पर रेसा मार कि ये फिर न उठ सकें॥ १२। फिर उस ने विन्यामीन् के विषय कदा यदे।या का यह प्रिय जन उस के पास निहर वास करेगा भीर वह दिन भर उस पर काया करेगा भीर यह उस के कंधों के बीच रहा करेगा॥ १३। फिर यूसफ के विषय में उस ने कदा इस का देश यहावा से आशीय पार अर्थात बाकाश के बनमाल पदार्थ बीर खोस बीर नीचे पड़ा हुआ ग्राहिरा जल, १८। धार का सनमाल पदार्थ सूर्य के उपजाये माम दे।ते बीर जा बनमाल पदार्थ चंद्रमा के उगाये उगते हैं, १५। स्रीर प्राचीन पहाड़ी के उत्तम पदार्थ बीर सनातन पदान्तियों के खनमाल पदार्थ, १६। श्रीर पृष्टियी थीर जी थनमील पदार्थ उस से भरे है ् चौर को भाड़ी में रदा घा उस की प्रसन्ता दन सभी के विषय ग्रहफ के सिर पर अर्थात् उसी के चायहे पर का अपने भार्यों से न्यारा दुखा या व्याशीय दी व्याशीय फले॥ १०। यह प्रतापी है माना गाय का पहिलाठा है बीर उस के सींग यनेले यैल के से है चन से यह देश देश के लोशों की यरन पृश्विधी

स्रांत् उसी के सावहें पर को सपने भाइयों से
न्यारा हुआ या आशीय की आशीय फले।

१०। यह प्रतापी है माना गाय का पहिलीठा है
सीर उस के सींग यनेंसे यैस के से दे
उन से यह देश देश के सोगों की यरन पृथियी
को होर से के सय मनुष्यों की धिक्रयाएगा
थे एप्रेंस् के साखों
भीर मनश्रे के इकारी हैं।।
१८। फिर जयूलून् के विषय उस ने कहा
हे जयूलून् तू निक्ससी समय
देश देश देश के सोगों की प्रधाद पर खुलाएंगे
थे यहां धर्म से यज्ञ करेंगे
क्वांकि ये समुद्र का धन
सीर बालू में हिपे हुए सनमीस प्रदार्थ भीगोंगे।।

२०। फिर गाद के विषय उस ने कहा धन्य वह है जो गाद की वकाता है गाद ते। सिंहनी के समान रहता श्रीर बांह को सिर के वेग्ग्डे सहित फाड डालता है ॥ २९। थीर उसने पहिला श्रंश तो श्रपने लिये चुन लिया क्योंकि वर्षा रईस के ये। य भाग रक्ता हुन्ना था से। उस ने प्रजा के मुख्य मुख्य पुरुषा के समा स्राक्तर यदीया का उहराया हुया धर्मा थीर इसारल् के साथ दीकर उस के नियम माने॥ २२। फिर दान् की विषय उस ने कहा दान् ते। याशान् से मूदनेदारा सिंद का डालब है। २३। फिर नप्राली के विषय उस ने कहा दे नप्राली तू जी यद्दीया की प्रसन्नता से तुप्त श्रीर उस की शाशीय से भरपूर है त्र पिक्किम थार दिक्खन के देश का श्रधिकारी द्वार ॥ २ । फिर आधेर् के विषय उस ने कहा खाणेर् पुत्रों के विषय खाशीय पार घट अपने भाइयों में प्रिय रहे शीर अपना पांच तेल मे बारा करे। २५। तेरे घेड़े लोचे ग्रीर पीतल के छाएँ श्रीर पूछपने जीवन भर चैन से रहें।। २६। दे यण्डन् ईश्दर की तुख्य की द नहीं है घष्ट तेरी सदायता करने की श्राकाश पर थोर धपना प्रताप दिखाता हुन्ना स्नाकाशमण्डल पर सवार होकर चलता है। २०। श्रनादि परमेश्वर तेरा धाम है बीर तेरे नीचे मनातन भुजाएं है वह शत्रुषों की तेरे साम्यने से निकाल देता

२०। अनादि परमेश्वर तेरा धाम है

श्वीर तेरे नीचे मनातन भुजाएं है

वह श्रमुशों की तेरे साम्यने से निकाल देता
श्वीर कहता है सत्यानाश कर ॥

२८। से इसाएल् मिडर बसा रहता है

श्वाद कीर नये दाखमधु के देश में

शाक्रुय का सेता अकेला ही रहता है

श्वीर उस के कपर के आकाश से श्रीस पड़ा

करती है॥

श्री हे इस्सारल्तू वया ही धन्य है। (१) नृप्त ने की तेरे दिन येसा तेरा पन। दे यहाया से स्ट्रार पार्द हुई प्रजा तेरे सुल्य कीन है

वह ता तेरी सहायता के लिये ठाल ंग्रीर तेरे प्रताप के लिये तलवार है से। तेरे शत्रु तेरी चापलसी करेगे े ग्रीर तू उन के कचे स्थानी की रैादेगा।

(मृसा की मृत्यु )

३४ फिर मूसा मीखाव के खरावा से नवा पहाड़ पर जी पिस्गा

की एक चाटी श्रीर भरीहा के साम्हने है चढ़ गया श्रीर यहोवा ने उस की दान् सी का गिलाद् नाम सारा देश, २। भीर नप्ताली का सारा देश भीर रप्रैम् और मनश्चे का देश श्रीर पव्छिम के समुद्र ली का यहूदा का सारा देश, ३। और दक्किलन देश ब्रीर सेाम्रर्लों की यरीहा नाम खब्बरवाले नगर की तराई यह सब दिखाया ॥ 8 । तब यहावा ने उस से कहा जिस देश के विषय में ने इब्राहीस इस्हाक् कीर याकूब से किरिया खाकर कहा था कि मै इसे सेरे बंग की दूगा बह यही है से ने इस की तुकी साक्षात् दिखा दिया है पर तू पार देशकर वहाँ न जाने पाएगा ॥ ॥ । से यहावा की कहे की अनुसार **एस का दास मूसा वहीं मेा आ**ल के देश में मर

गया ॥ ६ । थ्रीर उस्ते उसे मे। आयू के देश में बेत्पीर् के साम्डने एक तराई में मिट्टी दिई श्रीर श्रास के दिन लों कोई नहीं जानता कि उस की कबर कर्दा है। १ । मूसा मरने के समय एक सा वीस बरस का था पर न ते। उस की आंखे धुन्धली पड़ी श्रीर न उस का पे क्य घटा था॥ ६। श्रीर इसा-रली मेाग्राव के प्ररावा में मूसा के लिये तीस दिन रोते रहें तब मूचा के लियें रोने श्रीर विलाय करने के दिन पूरे हुए॥ ९। श्रीर नून् का पुत्र यहाश खुद्धि देनेहारे खात्मा से परिवर्ण या व्योक्ति मूरा ने अपने द्वाच उस पर टेके घे से इसारली उंच प्राचा के प्रनुसार जी यद्दों वा ने मूसा की दिई थी उम की मानते रहे॥ १०। श्रीर मुसा के तुल्य इसारल में और कोई नवी नहीं उठा कि यद्दावा न उस से आम्हने साम्हने वार्त किई।, ११ । स्रीर उस का यहावा ने फिरीन श्रीर उस के सब कर्माचारियां को साम्हने चौर उस के सारे देश में सब खिल्ह खीर चमस्कार करने की भेजा, १२। श्रीर उस ने सारे इसारलियों की दृष्टि में बलवना दाय सार बड़ा भय दिखाया ॥

(१) मूस में उस की आगरने साम्हने जाना

## यहाशू नाम पुरुतक।

(यहायू का हियाय भधाया आना )

यहे। श्रू से जो नून् का पुत्र था कहा, २। मेरा दास मूसा मर गया है से अब तू अमर बांध खेर इस

चस वसन की अनुसार की मैं ने मूसा से कहा जिस रे. यहीवा के दास मूसा की मरने की जिस स्थान पर तुम यांव धरेगी वे सब में तुम्हें दे ये है यहोवा ने सस के टहलुए देता हूं ॥ ह। जीगल बीग सस लवानान् से ले परात् महानद ली स्रोर सूर्यास्त की खीर महासमुद्र ली हितियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा ॥ ५ । सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश की जा तिरे जीवन भर की ई तेरे साम्हने ठहर न सकेगा ं जो में इसं क्षर्यात् इसार्यालयां को देता हू ॥ ३। जैसे में मूसा के संग रहा दैसे ही तरे भी संग रहूगा दूंगा ॥ ६ । से हियाव बांधकर दूठ है। क्योंकि जिस तुम्हारे परमेश्वर यहीवा के दिये हुए देश के श्रीधकारी देश की देने की किरिया में ने इन लेखा के पितरीं से खाई घी उस के याधिकारी तू इन्हें करेगा ॥ ७। इतना है। कि तू डियाय बांधकर श्रीर बहुत दृठ हाकर ज़ी व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुमी दिई है इस सब के बानुसार करने में चै। कसी करना बी।र इस से न तो दिंदने मुढना थ्रीर न खाएं इस से जहां जहां तू जार यहां यहां तेरा काम सुफल होगा। दा व्यवस्था को यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न इतरे इस में दिन रात ध्यान दिये रहना इस लिये कि को कुछ उस में लिखा है उस के अनुसार करने की तु चौकसी करे क्योंकि ऐसा ही करने से सेरे सब काम सुफल होंगे थीर तू सुभागी होगा ॥ ९ । क्या मे ने सुक्ते आजा नहीं दिन्दे हियाव बांधकर दृक् हैं। त्रास न खा थै। र तेरा सन कच्चान हो क्यों कि लाइं लाइं तू जार वहां वहां तैरा परमेश्वर यहावा तेरे संग रहेगा ॥

(ग्रदाई गेत्री का धाधा मानना.)

१०। तब यहे। शूने प्रजा के सरदारें। की यह श्राचा दिई कि, १९। कावनी में इधर उधर जाकर प्रसा के लोगों की यह आखा दी कि अपने अपने लिये भी जन तैयार कर रक्खी क्योंकि तीन दिन के भीतर तुम उस यर्डन पार उतरके वह देश अपने ' प्राधिकार में लेने की जाओगी जी तुम्हारा परमेश्वर यद्देश्या तुम्हारे श्रीधकार में किये देता है।

१६। फिर यहीशू ने बन्नीनेवी गाहियी स्त्रीर मनश्चे की याधि गोत्र की लोगों से कहा, १३। जी बात यहीया की दास मूसा ने तुम से कही थी कि तुम्हारा परमेश्वर यहावा तुम्हे विश्वाम देता है श्रीर यही देश तुर्म्ह देशा उस की सुधि करी। पश्च। तुम्हारी स्त्रिया वाल्बची और पशु ती इस देश में रहे जा मूरा ने तुम्हें यदेन के इसी पार दिया पर सुम जी शूरबीर हो से पाति बांधे हुए अपने भाइयों के भागे भागे पार उतर चला थीर उन की सहायता करी ॥ १५ । श्रीर जब यहावा उन की ऐसा

न तो में तुमें छोखा दूंगा थीर न तुम की छोड़ विश्वाम देगा जैसा श्रह तुम्हें दे पुका है श्रीर वे भी हा जाएंगे तब तुम अपने अधिकार के देश में जी यहीवा की दास मूसा ने यर्दन की इस पार सूर्योदय की ग्रीर तुन्हें दिया है लैं।टकर इस के ग्राधिकारी होगी।। १६। तस उन्हों ने यही शु की उत्तर दिया कि सो कुछ तूने इसे करने की आजा दिई है छह इस करेगो थार जहां कही तूहमें भेजे वहा इस जाएंगे॥ १७। जैसे इस सब बातों में मूसा की मानते ये वैसे ही तेरी भी माना करेगे हतना है। कि तेरा परमेश्वर यद्देश्वा जैसा मूसा के स्मा रहता या वैषे ही तेरे सा भी रहे॥ १८। क्रोई स्थान द्दे। तीरे विरुद्ध बलवा करे थीर जितनी खाचार तू दे उन की न माने वह मार डाला जाएगा पर तू हुढ़ श्रीर हियाव बाधे रह ॥

(थरीहा का भेद लिया जाना.)

२ ति ब तून के पुत्र यहाशू ने देा भेदियी को शितीस से सुपके भेज दिया थीर उम से कहा जाकर उस देश थीर यरी ही की देखी से वे चल दिये थार राहाव नाम फिसी बेश्या के घर में जाकर हा गये॥ २। तब किसी ने यरीहा के राजा से कहा खाज की रात कई एक इखाएली इसारे देश का भेद लेने की यहां श्राये है। ३। तब यरीदी के राजा ने राष्ट्राव् के पास ये कहला भेजा कि जो पुरुष तीरे यहां आये हैं उन्दे बाहर ले आ क्योंकि से सारे देश का भेट लेने की आये हैं॥ 8। उस स्त्री ने दोनीं पुरुषों को क्रिया रक्का थीर ये कहा कि मेरे पास कई पुरुष बाये ता घे पर में महीं जानती कहां के हैं। । श्रीर कंछ अधिरा हुआ और फाएक वन्द होने लगा तब वे निकल गये मुक्ते मालूम नहीं कि वे कहां गये तुम फुर्ती करके उन का पीका करे। ती उन्हें का लोगे ॥ ६। उस ने उम की घर की इत पर चढा से जाकर सनई में किया दिया था जो उस ने कत पर सजा रक्को ची ॥ ७ । वि पुरुष ती यर्दन का मार्श से उन की खोज मे घाट लीं चले गये थार क्यों खोजनेदारे फाटक, से निकले त्यों ही फाटक बन्द किया गया।

<sup>(</sup>१) नूल में पुराक तेरे नुइ से न इटे।

दा और ये लेटने न पाये कि वह स्त्री इस पर इन के पास जाकर, ९। इन पुरुषों से कहने लगी मुक्ते ता निश्चय है कि यद्याया ने तुम लोगो को यह देश दिया है थीर तुम्हारा श्रास इम लेशी के सन में समाया है, बीर इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घवरा रहे हैं। १०। वयोकि इस ने सुना है कि यहावा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तम्हारे साम्हने लाल समुद्र का जल सुखा दिया श्रीर तुम लोगों ने सीद्वान् खार खागू नाम यर्दन पार रहनेहारे एमेरिया के देशना राजास्त्रा की कत्यानाश कर डाला है ॥ १९ । खैार यह सुनते ही हमारा मन पिछल गया थीर तुम्हारे कारण किसी के जी मे जी न रहा क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहीवा जपर के आकाश में श्रीर नीचे की पृषिकी मे परमेश्वर है।। १२। से। अन्न में ने जे। तुन पर दया किई है दस लिये मुक्त से यहावा की किरिया खास्रो कि इम भी तेरे पिता के घराने पर दया करेगे (श्रीर इस की सची विन्दानी सुभी दी,) १३। श्रीर इस तेरे माता पिता भाइयों कीर बहिनों की कीर उन के जितने हैं उन सभी की भी जीते रख के हिंगी थीर तुन सभी का प्राण मरने से बचाएंगे॥ १८। तब उन पुरुपों ने उस से कहा यदि तू इमारी यह वात किसी पर प्रगट न करे ते। तुम्हारे प्राया के वदले इमारा प्राच जार श्रीर जब यद्दीवा इम्की यह देश देशा तब इस तीरे साथ कृषा कीर सञ्चाई से वर्ताव करेगे॥ १५। तव राहावृ जिस का घर शहरपनाइ पर बना था थीर वह बही रहती थी चस ने उन की खिडकी से रस्सी के बल उतारके नगर के बाहर कर दिया ॥ १६ । श्रीर उस ने उन से कहा प्रशास की। चले जायी ऐसा न हा कि खोजनेहारे तुम की पार्थ ही जब ली तुम्हारे खोजनेहारे लाट न आएं तब ली अर्थात् तीन दिन घटीं किये रहना उर की पीके अपना मार्ग लेना ॥ १७। उन्हाने उस से कहा जी किरिया तूने इस को खिलाई है उस के विषय हम ती निर्दीप रहेगे॥ (१) गुल में पियल गये।

खिडको से तू ने इम कीं उतारा है उस में यही लाही रंग के मूत की डोरी वाध देना थीर अपने माता पिता भाइयों बरन अपने पिता के सारे घराने की इसी घर मे अपने पास एकट्टी कर रखना॥ १९ । तव जो कोई तेरे घर के हार से बाहर निकले उस को ख़न का दोष उसी की फिर, पहेगा स्रोर इस निर्देश ठद्दरेंगे पर यदि तेरे संग घर में रहते द्वर किसी पर किसी का दाय पड़े ता उस की ख़न का दीप इमारे सिर पहेगा॥ २०। फिर यदि तु इसारी यद्य वात किसी पर प्रगट करे ता क्षे किरिया तू ने इस की खिलाई है उस से इस निर्वध ठद्दरी ॥ २९ । उस ने कहा तम्दारे वचना की अनुसार हो तब उस ने उन की विदा किया थीर वे चले गये थीर उस ने लाही रग की दोरी की खिड़की में बांघ दिया॥ ३२ । श्रीर वे जाकर पहाड पर पहुंचे द्यार बहां खाजनेहारा के साठने सा षर्थात् तीन दिन रहे सार खाजनेहारे उन का सारे मार्ग मे ठूटते रदे कीर कहीं न पाया॥ २३। से उन दोनों पुरुषा ने पहाड़ से उतर पार जा नून की पुत्र यहाश्र के पास पहुचकर का कुछ उन पर बीता या उस का बलान क़िया॥ २४-। श्रीर उन्हों ने यहाग्र से कहा नि: धंदेछ यहावा ने बह सारा देश इमारे द्वाध में कर दिया है फिर इस के सिवाय उस को सारी निवासी हमारे कारत घटा रहे हैं।॥

(श्वाएलिया का यवंन पार उतर जाना)

शहरपनाद पर बना था थार बह बही रहती था उस ने उन की खिडकी से रस्ती के बल उतारके नगर के बाहर कर दिया ॥ ९६ । थार उस ने उन से कहा प्रशास की चले जायी ऐसा न हा कि खोजनेहारे तुम की पार्थ से जब ली स्मार खोजनेहारे लीट न स्नार्थ तब ली स्मार्थ तीन दिन घटी किपे रहना उस के पीके अपना मार्ग लेना ॥ १७ । उन्हों ने उस से कहा जी किरिया तू ने हम की खिलाई है उस के विपय हम ती निर्दाप रहेंगे॥ १८ । सुन जब हम लेगा हस देश में स्नारंगे तब जिस

<sup>(</sup>१) मूल में पिचल गये।

बीच में दे। इसार दाय के खटकल सकार रहे तुम | कपर बदा करता है), १ई। तब की जल कपर की स्रोर सन्द्रक के निकट न जाना कि तुम देख सकी कि किस मार्ग से चलना दे। गा स्योकि प्रव सें तुम उस मार्ग पर द्वाकर नहीं चले ॥ ५। फिर ,यदीश ने प्रजा के लोगों से कहा अपने बापने की पश्चित्र कर रक्को क्योंकि कल परीया तुम्हारे बोच श्राश्चर्ण-कर्म्म करेगा॥ ६। तव यहाश्र ने याजकों से कहा वाचा का संदूक चठाकर प्रका के आगी बारो चले। से वे बाचा का संदुक उठाकर षागी थागी खले॥ १। तख यदीया ने यदीया स कहा बाज के दिन से में एख इसारितयों के सन्मुख तेरी बहाई करने का आरंभ करा। जिस से वे जान लें कि जैसे में मूसा के संग रहता या बैसे ही में तिरे संगभी इं॥ द। से तू वाचा के संदूक के चठानेहारे याजकों का यह आजा दे कि जब तुम यर्दन के जल के किनारे पर पहुंची तब यदेन मे खडेँ रहना॥

र । तब यहाश ने इसार्शसयों से कहा पास श्राकर अपने परमेश्वर यहात्रा के वचन सुना ॥ १०। फिर यदेश इकदने लगा इस से तुम जान लोगे कि जीता हुया ईश्वर तुम्हारे बीच है थीर वह तुम्हारे साम्दर्ने से नि संदेश कमानियां हितियां हिटिययां परिक्तियों निर्माधियों स्मादियों स्नीर यक्षीस्यों की उन के देश में से निकाल देशा ॥ १९ । सुना पृचिवी भर के प्रमुक्ती वाचा का संदूक तुम्हारे खागे खागे यर्दन के बीच जाने पर हैं॥ १२। से अब इसाग्ल की गोत्री में से बारक पुत्री की चुन ली वे एक एक गीत्र में से एक पुरुष दें।। १३। स्रीर जिस समय पृथियो भर के प्रमु यहावा की वाचा का सरूक चठानेहारे याजकों के पांच यदेन के जल में पड़ेंगे उस समय यदेन का जपर से वहता हुआ जल यम वारमा बीर छेर हाकर ठहरा रहेगा ॥ १८ । से जब प्रचा के लोगों ने अपने हेरी से यर्दन पार जाने को कुच किया थार याजक याचा का सन्द्रक उठाए हुर प्रजा के ग्रागे ग्रागे चले, १५। ग्रीर संदूक के उठाने-द्यारे यहन पर पहुचे थार संदूक के उठाने हारे या जकीं के पांच यर्द्न के तीर के जल में दूव गये (यर्दन का जल

से बहा बाता था से। बहुत दूर अर्थात् ब्रादास् नगरके पास की सारतान के निकट है सककर एक छेर हो गया थीर भीत सा उठा रहा थीर जी जल ग्रराबा का ताल की खारा ताल भी कदावता है उस की ग्रीर वहा जाता था से पूरी रीति से सूख गया श्रीर प्रजा के लोग यरीक्षेत के साम्दने पार उतर गये ॥ ९७। सा याजक यदीवा की वाचा का सद्क उठाये हुए यर्दन के बीचाबीच पहुचकर स्थल पर स्थिर खहे रहे श्रीर सब इश्वारली स्थल दी स्थल पार उतरते रहे निदान उस सारी जाति के लोग यर्दन पार दी चुके॥

अव उस सारी साति के लोग यर्दन पार उतर चुके तब यहीवा ने यही शू से कहा, २। प्रजा में से वारह पुस्त अर्थात् गोत्र पीहे रक रक पुरुष की चुनकर, ३। यद श्राचा दे कि तुम यर्दन के बीच में जहां याजक लाग पांठ धरे घे वहां से बारह पत्थर स्ठाकर अपने साथ पार से चला थार जहां स्राज की रात पढाव देशा वहीं उन की रख देना॥ ४। तब यहाशू ने उन बारह पुरुषों की जिन्दे उस ने दवार लियों के रक रक ग्रीत्र में से क्वांटकर ठहरा रक्का या बुलवाकर कद्या, ५। तुम अपने परमेश्वर यद्यावा की संद्रक की उधर यदन के बीच में जाकर इसारिलयों के गोत्रों की गिनती के अनुसार एक एक पत्था उठाकर श्रपने श्रपने वान्धे पर रक्खो, ६। जिस से यद तुम लागों के बीच चिन्हानी ठहरे थार आगे का सब सुम्हारे बेटे यह पूर्व कि - इन पत्थरी का क्या प्रयोजन है, ७। तब तुम उन्हें यह उत्तर दे। कि यर्दन का जल यहे। या की याचा के संदूक के साम्हने से दो भाग दो गया जब यह यदन पार खाता घा तव यर्दन का जल दो भाग हो गया। से वे पत्थर इसारिलयों की सदा के लिये समरक दिलानेहारे रहेगे॥ ८। यहेग्रा की इस खाजा के अनुसार इसा-रिलयों ने किया जैसा यहाखा ने यहाशू से कहा था वैसा ही उन्हों ने इसारली गोत्रों की गिनती के यनु-तो कटनी के समय के सब दिन फडाड़ी के कपर सार बारह पत्थर यर्दन के बीच में से उठा लिये थार

संदूक की चठाये दूर अपने पांच धरे घे यहां यहोग्र ने बारद पत्थर खडे कराये वे श्राज ली वहीं पाये जाते हैं। १०। ग्रीर याजक संदूक चठाये दूर तब ली यर्दन के बीच खड़े रहे जब ली वे सब बाते पूरी न दे। चुकी जिन्दें यहाया ने यहाश की लोगों से कहने की खाद्या दिई घी, तय सब लाग फुर्ती से पार उतर गये ॥ ११ । खार जब सव सेाग पार उतर चुके तव याजक थार यदाया का संदूक भी उन के देखते पार उतरे ॥ १२ । खीर खंडेनी गादी थीर मनको के खाधे गोष के लाग मुसा के कई के अनुसार इसारलियों के आग्री पाति बांधे दुर पार गये॥ १३। श्रर्थात् कोई चालीस इजार पुरुष युद्ध की द्वींचयार वांधे दुर संग्राम करने की यहीवा के साम्हन पार उतरके यरीचा के पास की खरावा में पहुंचे॥ १८। उस दिन यदीवा ने यब इद्यारिलयों के साम्दने यदेश्य की महिमा बढाई से जैसे वे मूसा का भय मानते चे वैसे ही यहेश्य का भी भय उस के जीवन भर मानते रहे ॥

१५। यद्योवा ने यद्योशू से कदा किं, १६। साक्षी का संदूक चठानेहारे यांजको की व्याचा दे कि यदेन में से निकल आयो। १७। से। यदेश्य ने याजकों की बाजा दिई कि यर्दन में ने निकल बाबी। १८। थ्रीर क्यों यहे।वा की वाचा का सद्क उठाने-द्वारे याजक यहन के बीच में से निकल आये और उन के पाव स्थल पर पडे त्यों ही यर्दन का जल व्यपने स्थान पर ब्याया थीर पहिले की नाई कहारी को कपर फिर बहने लगा॥ १९ । पहिले महीने को दस्ये दिन की प्रका के लागों ने यह न में से निकल-कर यरीचे। के पूरबी सिवाने पर गिल्गाल में बापने हेरे हाले ॥ ३०। ग्रीर की वारह पत्थर यर्टन में से निकाले गये थे उन की यद्देश्य ने गिल्गाल में खंडे किया। २९। तव उस ने इसार लियां से कहा आगे की जब सुम्हारे लहके बाले ग्रापने ग्रापने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरी का व्या प्रयोजन है, २२।

तब तुम यह कहकर उन की जताना कि देशा शिर । श्रीर यदन के बीच जहां याजक वाचा के यदन की पार कार के वाच चाच के यदन की जार पत्था खड़े कराये वे खाज लीं कि हमारे परमेश्वर यहीवा ने लाल समुद्र यही पाये जाते हैं ॥ १० । श्रीर याजक संदूक उठाये हुए तब ली यदन के वीच खड़े रहे जब ली विच तक तुम्हारे परमेश्वर यहीवा ने लाल समुद्र के चव वाते पूरी न है। दुकी जिन्हें यहीवा ने हिला तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे साम्द्रने से इटाकर सुखा रक्खा था तैसे ही उस ने यर्दन का मी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे साम्द्रने से इटाकर सुखा रक्खा था तैसे ही उस ने यर्दन का मी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे साम्द्रने से इटाकर सुखा रक्खा, २४ । इस लिये कि पृष्यियो के सब देशों के लोग जान लें कि यहीवा का हाथ सब लोग पार उत्तर चके तब याजक खीर यहीवा का मा मानते रही। ॥

(इखाएसिया का सतना किया जाना बीर क्यह नानना.)

प्रे ज्ञाब यर्दन की पिक्स थीर रहनेहारे स्मीरियों के सब राजाओं ने सीर समुद्र के पास रहनेहारे कनानियों के सब राजाओं ने यह सुना कि यहावा ने इसार्शास्त्रों के पार दीने सी उन के साम्दने से यदन का जल दटाकर सुखा रक्का है तब इंसार्गास्त्रों के हर के मारे उन का मन घबरा गया थीर उन के जी में जी न रहा।

२। उस समय यदावा ने यदीयू से कदा सक-मक की छुरियां यनवाकर दूसरी बार इसार सिया का खतना करा दे॥ ३। से यहाशूने चकमक की कृरियां बनवाकर खलंडियां नाम ठीले पर इवारलियां का खतना कराया॥ ४। थीर यदेश्यू ने जी खतना कराया इस का कार्यायद दै कि जितने युद्ध के योग्य पुरुष मिस्र से निकले घे सा सब मिस से निकलने पर जंगल के मार्ग में मर गये थे॥ ५। जो पुरुष मिस से निकले घे उन सब का तो खतना दे। चुका था पर जितने उन्न के मिस से निकलने पर जंगल के मार्ग में उत्पन्न दुग उन में से किसी का खतना न दुश्रा था॥ ६। इस्रायली तो चालीस बरस लें। नंगल में फिरते रहे, जब लें। उस सारी जाति की लीगा अर्थात् जितने युद्ध की येग्य लोगा मिस से निकले घे वे नाभ न दुए क्योंकि उन्दों ने यदीवा की न मानी थी से यदावा ने किरिया खाकर उन से कदा था कि जो देश में ने सुम्हारे पितरीं से

<sup>े (</sup>१) मूस में गल।

किरिया खाकर सुर्म्द देने की कहा था बीर एस में दूध बीर मधु की धाराए यहती है यह हेण मैं सारे लगातार यन्द रहे छीर की ब्राइर तुम की मधी हिखाने का ॥ ७ । से उम लोगों की प्रांत को मधी हिखाने का ॥ ७ । से उम लोगों की प्रांत को प्रांत के स्थान पर उत्पन्न किया था उम का खतना यहें जू ने कराया क्यों कि मार्ग में उम के खतना म दोने के कारण ये खतना-रित को ॥ ६ । बीर जय उस सारी जाति के लोगों के स्थान पर कायनी में रहे ॥ ९ । तय यहें था सारे आप का स्थान पर कायनी में रहे ॥ ९ । तय यहें था सारे यहें यह से में ने खाज हूर किई हैं इस कारण उस सारे यह से चारे थार सात याजक सहस्क के थारे आरे सात याजक महस्क के थारे आरे याजक भी स्थान का नाम बाज के दिन लो गिल्गाल स्थान कर स्थान का नाम बाज के दिन लो गिल्गाल स्थान कर स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान कर स्थान कर स्थान स्थान स्थान स्थान कर स्थान स

ंप०। से इनायली गिल्गाल् में हरें डाले हुए रहे थीर उन्हों ने यरी हो को पास को खरादा में पूर्णमांसी की। संक के समय फसह माना॥ पर। श्रीर फसह को दूसरे दिन ठीक उसी दिन दि उस देश की उपल में से ख़ालमीरी रोटी श्रीर भुना हुआ दाना खाने लगे॥ पर। श्रीर जिस दिन के वस देश की उपल में से खाने लगे उसी दिन के विदान की। मान् बन्द हो गया थीर इसाएलियी की। थागे फिर कभी मान् न मिला से। उस दास में दे काना देश की उपल में से खाते थे।

(यरी देश का से लिया जाना )

१३। जय यहेा यू यरी हा के पास या तय उस ने जो प्रांख उठाई तो क्या देखा कि दाय में नंगी तलयार लिये दुए एक पुरुष साम्द्रने खड़ा है सी यहेग्यू ने पास जाकर पूका क्या तू दमारी खीर का है या दमारे वैरियों की खीर का ॥ १८। उस ने उत्तर दिया कि नहीं में यहीवा की सेना का प्रधान हाकर ज़र्भी ज़ाया हू तथ यहेग्यू ने पृथियी पर मुद्द के यल गिरके दग्डयत् कर उस से कहा ज़पने दास के लिये मेरे प्रभु की क्या ज़ाजा है ॥ १५। यहीवा की सेना के प्रधाम ने यहीयू से कहा ज़पनी ज़ती यांथ से उतार डाल क्योंक जिस स्थान पर तू खड़ा है से। पांथ्य है तथ यहायू ने वैसा ही किया॥

(१) मूल ने सुदका दिई है। (३) यार्थात्, लुदकता।

भीतर जाने ग्राने म पाता या ॥२। फिर यष्टीवा ने यष्टीशू से कष्टा इन में यरी दा को उस के राजा थीर शूर्खीरी समेत तेरे वाग्र में कर देता हूं॥ इ। से तुम में जितने ये। हा है वे उस नगर को चारों थोर एक बार घूम आएं थीर कः दिन तक ऐसा दी किया करना॥ 8। स्रीर सात याजक सद्का की यागे यागे जुविस्ती की सात नगियो लिये दुर चर्ल । फिर सातवि दिन तुम नगर को चारी खोर सात यार घ्रमना खीर याजक भी नर्रासंग्री पूर्वकते चर्ले॥ ध्र। श्रीर स्रव व सुविसी के मर्रासंगे देर सा फूकते रह तब सब साग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जयसयकार करे सब नगर की शहरपनाइ नेव से गिर जाएगी थै।र सब लेगा यापने स्राप्ते साम्डने चढ़ जाएं॥ ई। से। नून् के पुत्र यदीशूने याजकी की खुलवाकर कहा व।चाके संदूक की चठा ली श्रीर सात याजक यदेष्या के संदुक के प्रागे स्नागे जुविसी के मात नरिनेगे सिंपे चर्ले ॥ ७। फिर उस ने सागी से कदा यागे बढकर नगर की चार्व स्रोर घूम स्रास्रो थीर द्वीषयारवन्द पुरुष यद्दीया के स्टूक के स्नागी क्षाग्रे चर्ने ॥ ८ । ज्यों यदे। जूये वाते के गोां से कद चुका त्यों दी वे सात याजक जो यदावा के सास्टने यात नर्रोस्रो सिये हुए थे वे नर्रास्रो फूंकते हुए चले श्रीर यदीया की वाचा का संदूक उन के पंके पीके चला॥ १। श्रीर नर्रास्त्रो फूलने हारे यालकी के खारो खारो वे द्वींबयारबन्द पुरुष चले खीर पीके वाले संदूक के पे के पीके चले थीर याजक नरिका र्फ्रुक्तते दुर चले॥ १०। श्रीय यदाशू ने लोगों की खाचा हिंदी कि जय सो मे सुम्दे जयजयकार करने की याचा न दंतव लें। जयजयकार न करे। श्रीर न सुम्हारा कोई ज्ञव्य सुनने मे श्राए न कोई बात तुम्हारे मुद्द से निकलने पाए आजा पाते दी जयजयकार करना॥ १९। से। यद्दीयाका संदूक एक वार नगर की चारीं खोर घूम बाया तब वे कावनी मे बाकर वहीं टिके॥

१२। विष्ठान की यहाशू सम्रेरे चठा थार याजकी । ने यहीका का संदुक चठा सिया॥ १३। श्रीर वे ही सात याजक जुविली के सात नरसिंगे लिये यद्दीवा के चंदूक के खारी खारी फूंकते हुए चले खेर उन के ष्राग्ने चिषयारबन्द पुरुष चले थैं।र पीक्टेवाले गरे।वा के संदूक के पीछे पीछे चले खीर याजक नरांचा फूंकते चले गये॥ १४। से। वे दूसरे दिन भी एक बार नगर की चारों थार घूमकर इंग्वनी में लाट आये थीर ऐसे ही उन्हों ने छ: दिन किया। १५। फिर सामवि दिन वे भार का बड़े तड़के सठकर उसी रीति से नगर की चारीं खोर सात बार घूम खाये क्षेत्रल उसी दिन वे सात वार घूमे॥ १६। तब सातवीं वार सव यासक नरिसो फ्रंकते घे तव यदेश्य ने लेगों से कहा जयजयकार करे। क्योंकि यदीया ने वह नगर तुम्हें दे दिया है।। १७। श्रीर नगर श्रीर जी कुछ उस में है यहीवा के लिये अपँग क्षी वस्तु ठहरेगा केवल राहाव वेश्या श्रीर जितने उस की घर में दी वे जीते रहेंगे क्योंकि उस ने हमारे भेजे दृए दूती की किया रक्खा था॥ १८। थै।र सुप्त अर्पण की वस्तुओं से बड़ी सावधानी करके ग्रलग रहा रेसा न हो कि ग्रापंग की वस्तु ठइराकर पी हे उसी श्रर्पण की वस्तु में से कुछ से ला ग्रीप इस मान्ति इस्रारली हावनी की भी शर्पण की वस्तु वनाकर उसे कष्ट में डाले। ॥ १९ । सब चान्दी सेाना थीर जा पात्र पीतल थीर लोहे के हैं से यहीबा के लिये पवित्र ठएरके उसी के मयदार में रक्खे जाएं ॥ २०। तव सारोां ने जयजयकार किया थीर यानक नरसिंगे फूंकते रहे थीर जब लेगों ने नरसिंगे का शब्द युनकर किर वड़ी ही धर्वान से जयजयकार किया तब शहरपनाइ नेव से ग्रिर पड़ी खीर लोग क्षपने खपने साम्हने से उस नगर में चढ़ गये श्रीर नगर को ले लिया॥ २९। श्रीर क्या पुरुष क्या स्त्री क्या जवान क्या बूढ़े बरन वैल भेड बकरी गदधे जितने नगर में थे उन सभी की उन्हों ने अर्पण की यम्तु जानकार संलक्षार से मार हाला॥ २२। तक यद्याणू ने उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गये थे कदा अपनी किरिया के अनुसार उस

विश्या के घर में जाकर उस की खीर के उस के पास हो उन्हें भी मिकाल ले आस्रो । २३ न से बे जवान भेदिये भीतर जाकर राहाव की चौर उस के माता चिता भाइयों खीर सब की जी उस के यहां रहते थे बरन उस के सब कुट्टियों की निकाल लाये पीर इसारल्की कावनों से बाहर बैठा दिया ॥ २४। तद्य उन्हों ने नगर की छीर की कुछ उस मे घा सब की साग लगाकर फूंक दिया केवल चान्दी साना थीर जो पात्र पीतल श्रीर लोहे के घे उन की उन्हों ने यहीवा के भवन के भगडार में रख दिया ॥ २५ । श्रीर यहीशू ने राष्ट्राव् विश्या श्रीर उस के पिता के घराने की घरन उस के सब लोगों की जीते क्रोड़ दिया थीर याज सी उस का वय इसा-रिलयों के बीच में रहता है क्योंकि की दूत यहीश ने यरीक्षे को भेद सने की भेने घे उन की उस ने हिपा' रक्का था॥ २६। फिर उसी समय यहे। श्रु ने रकार्गलचे की यह किरिया धराई कि जी मनुष्य उठकर यह नगर यरीहा बसा दे वह यहावा की श्रीर से सापित थे। जब वह उस की नेव डालेगा तव तो उस का जेठा वेटा मरेगा ग्रीर जब वह चस के फाटक खड़े करेगा तब उस का सहुरा मर जाएगा । २०। से यदीवा यहीवू के संग रहा सीर यहेग्रा की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई।

(याकान् का पापु)

प्रस्वार तियां ने अर्पण की वस्तु के विषय विश्वासघात कियां अर्थात् यहूदा गोत्र का आकान् जो जेरहवंशी जब्दी का पाता कीर कर्मी का पुत्र था उस ने अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लिया इस से यहावा का काप इसार लियां पर महक उठा ॥

२। थीर यहे। श्रूने यरी हो से से नाम नगर के पास को येतावेन से लगा हुआ बेतेल् की पूरव ओर है कितने पुरुषों को यह कहकर भेजा कि

<sup>(</sup>१) मूल में यह अपने जेठे के यहते में उस की नेय डालेगा खीर अपने लड़रे के बदले में उस के फाटक अबसे करेगा।

बाकर देश का भेद ले बाग्री सा उन पुरुषों ने बाकर से का भेद लिया । है। श्रीर उन्हों ने यहाशू के पास लाटकर कहा सब लोग यहान जाएं कोई दो या तीन इजार पुरुष जाकर रे की जीत सकते हैं सब सोगों की यहां जाने का कप्ट न दे क्योंकि वे लोग घोड़े ही हैं # 8 । सा काई तीन हजार पुरुष वहां गये पर ऐ के रहनेहारा के साम्दने से भाग आये। थ। तब रे के रहनेहारी ने उन में से कोई कतीस पुरुष मार डाले और अपने फाटक से ग्रवारीम् लें। उन का पीक़ा करके उतराई में उन की मारते गये शे लोगों का मन घवराकर जल सा वन गया। ई। बीर यहाँश ने अपने वस्त्र फार्ड श्रीर वह भीर इराज्सी पुरानिये यहावा की सहूक के साम्दने मुंट के वल शिरके पृथियी पर शंक लें पहे रदे और उन्दों ने अपने अपने सिर पर धूल डाली ॥ ७। स्रीर यदेश्य ने कहा द्वाय प्रभु यद्दीवा तू श्रपनी इस प्रजा की यर्दन पार क्यों ले बाया है जिस से हमें रमोरियों के बंध में कराके नाध करे भला दीता कि इस सतीय करके यर्दन के उस पार रह जाते॥ ८। दाय प्रभु में क्या करू जब इसार्गलियों ने अपने श्रुयों की पीठ दिखाई है। १। क्योंकि कनानी वरन इस देश को सब नियासी यह मुनकर इस की घेर लीं। श्रीर इमारा नाम पृथिवी घर से मिटा हालीं। फिर सु अपने खडे नाम के लिये क्या करेगा ॥ १० । यहावा ने यद्योश से कहा उठ जा तू वर्षो इस भान्ति मुद के यस पृत्रिक्षी पर पड़ा है। ११। इसागीलया ने याप किया है और जी धाचा में ने उन से अपने साथ बाधाई भी उस की उन्हों ने तोस दिया है उन्हों ने प्रार्थण की यसुक्षों में से ले लिया वरम चोरी भी किई थीर कल करके उस की अपने सामाम में रख लिया है।। १२। इस कारक इसारली श्रपने चत्रुयों के साम्दने खड़े नहीं रह सकते वे ग्रपने श्रुश्री की पीठ दिखाते हैं इस लिये कि वे बाप म्पर्यक की बस्तु बन गये दें श्रीर यदि तुम प्रापने योच में से ग्रापेख की वन्तु की सत्यानाश न कर षाले। तो मे यागे के। तुम्दारे यग म रहूंगा॥ ५३।

उठ प्रजा के लोगों की पवित्र कर उन से कद कि विदान लों ग्रपने श्रपने की पवित्र कर रक्खी क्योंकि इसारल का प्रमेश्वर यद्दीवा या कदता दै कि दे इसारल तेरे बीच अर्पण की कोई वस्तु है से जव लों अर्पण की बस्तु की अपने बीच में से दूर न करे तब लों तू अपने शशुक्षों के साम्दर्न खड़ान रद सकेगा ॥ 98 । से विदान की तुम गीत्र गीत्र करके समीप खड़े किये जायोगे थेर जिस गात्र के नाम पर चिट्टी निकले से कुल कुल करके पास किया जाएगा और जिस कुल के नाम पर चिट्टी निक्रले से। घराना घराना करके पास किया जाएगा फिर जिस घराने के नाम पर चिट्टी निक्रले से रक एक पुरुष करके पास किया जारगा॥ १५। तय जो पुषप अर्पण को घन्तु रक्खे हुए पकडा जाएगा से। उस समेत जी उस का है। आग में हालकर जलाया जाएगा क्यों कि उस ने यद्दीवा की वाचा को तोड़ा थ्रीर इसारल् में मुक्ता किई है। १६ । विदान की यदेग्यू चर्वरे उठ इसारिलयों का गात्र गात्र करके समीप लिघा से गया श्रीर चिट्ठी यत्त्वा को ग्रीत्र को नाम पर निकली ।। १०। तय उस ने यष्ट्रदा के कुल कुल समीप किये थीर चिट्टी जेरएवंश्रिया के कुल के नाम पर निकली फिर नेरष्ट्यंशियों का कुल पुरुष पुरुष करके समीप किया बीर चिट्ठी जळी के नाम पर निकली ॥ १८। तय उस ने उस*्*का घराना पुरुष पुरुष करके समीप किया और यष्ट्रदा शीय का आकान् जी जेरह्वंशी जब्दी का प्रेाता और कर्म्मी का पुत्र था उसी के माम पर चिट्टी निकली । १९। तथ यदाशू स्नाकान् से कदने सता है मेरे वेटे इसाएल् के परमेश्वर यदे। वा का मान करके उस के यागे व्यगीकार कर थीर जी कुछ तूने किया दी से मुक्त की वता थीर

<sup>(</sup>१) मूस में जी गोन्न यहावा पकडेगा।

<sup>(</sup>२) जूल नें जी कुछ यहीया पंकड़ेगा। (२) मूल में. जी घराना यहीया पंकडेगा। (३) मूल में यहूदा का गान पंकडा गया। (२) मूल में जिरस्यंशियों का कुल पंकडा गया। (३) नूल में जम्दी पंकडा गया। (०) मूल में. यह पंकडा गया।

उत्तर दिया कि सचमुच में ने इसारल के परमेश्चर यहेवा के विरुद्ध पाप किया है थीर यें यें किया है। २१। जब मुक्ते ज़ट में शिनार् देश का एक सुन्दर ख्रीकना दी से धेनेस् चान्दी और पचास श्रेकील साने की एक ईट देख पड़ी तब मै ने उन का लालच करके उन्हें रख लिया वे मेरे हेरे के बीच भीम में गाडे है थीर सब के नीचे चान्दी है। २२। से यहाश्र ने दूत भेजे और वे उस डिरेकी दी है गये थीर बया देखा कि वे वस्तुर उस के हेरे मे ग्रही है श्रीर सब को नीचे चान्दी है। २३। उन को उन्हा ने हरे के बीच से निकालकर यहाबू बीर सव इसारिलया के पास ले बाकर यहावा के साम्हने धर दिया ॥ २४ । तब सव इसारिलयों समेत यहाग्र **जेरदर्वशी आकान् का श्रीर उस चान्दी श्रीर** श्रीठ्ने थ्रीर सेाने की ईट की थ्रीर उस के बेटे बेटियों की। श्रीर उस के बैला गदहा श्रीर भेड़ बकारिया का थीर उस के डेरे के। निदान जे। कुछ उस का था उस सब की श्राकीर्नाम तराई में ले गया॥ २५। तब यदेश में उस से कहा तू ने हमें क्यीं कप्र दिया है ष्राज के दिन यहावा तुसी की कप्ट देशा इस पर सब इसारिलयों ने उस पर पत्थरबाह किया स्रीर चन की खारा में डालकर जलाया और उन के कपर पत्यर डाल दिये॥ २६। श्रीर उन्हा ने उस के अपर पत्यरी का बड़ा ठेर लगा दिया जी स्राज ली बना है तब यदीवाका मङ्का हुआ। कीप शान्त दे। गया। इस कारण इस स्थान का नाम आज ली क्षाकार् तराई पड़ा है॥

(रे नगर का ले लिया जाना)

टि• त्व यहीषा ने यहीश्रू से कहा मत हर श्रीर तेरा मन कच्चा न हा क्रमर बान्धकर सब ये। हाश्री की साथ ले रेपर घढ़ाई कर क्योंकि मैं ने से के राजा के। प्रजा नगर श्रीर देश समेत तेरे त्रश में कर दिया है॥ २। श्रीर जैसा तू ने यरीड़ी क्रीर उस की राजा से क़िया बैसा ही रे

९०। विद्यान की यदीश स्वीर उठ लोगों की गिनतो लेकर इसाएली पुरनियों समेत लेगों के आग आ तो रेकी और चला। ११। श्रीर इस की संग की सब योहा चढ़ गये श्रीर रे नगर के निकट पहुंचकर उस को साम्बने उत्तर खोर हेरे डाले खीर उन की श्रीर रेको स्रीच एक तराई भी॥ १२। तस्र उस ने को ई पांच इकार पुरुष चुनकर घेतेल् थ्रीर रेकी बीच नगर की पाँच्छम क्रीर घात लगाने की। ठहरा दिया॥ १३। श्रीर सब लोगों ने नगर की उत्तर स्त्रीर की सारी सेना की थीर उस की पिच्छम क्षीर घात मे बैठे धुक्री की भी ठइरा दिया सब यही श्रू उसी रात तराई की बीच गया। १४। अध

सुक से क्षुळ न किया ॥ २० । ग्राकान् ने यहात्र को | ग्रीर उस के राजा से भी करना केवल सुम पशुकी समेत उस की लूट ते। अपने लिये से सकीगो उस नगर के पीक़े की श्रीर से घात लगा ॥ ३ । से यहेश्यू ने सब योद्वाग्री समेत रे पर चढ़ाई करने की तैयारा किई और यहाशूने तीस इजार पुरुषों की ने। बड़े बड़े बीर घे चुनकर रात की याचा देकर मेना कि, ४। धुना तुम उस नगर के पोक्टे की बोर घात लगाये बैठे रहना नगर से बहुत दूर न जाना श्रीर सब के सब तैयार रहना ॥ ५ । श्रीर मे अपने सब साथियों समेत उस नगर के निकट जालगा श्रीर जत्र वे पहिले की नाई इमारा साम्द्रना करने की निकलें तब इस उन के खारी से मागीगे ॥ ६ । तव वे यह साचकर कि वे पहिले की भाति इमारे साम्दने से मागे जाते है हमारे पीका करेंगे से इम उन के साम्हने से भागकर उन्हें नगर में दूर खीच ले ग्राएंगे॥ १। तव तुम घात से उठकर नगर की अपना कर लेना देखी सुम्हारा परमेश्वर यहे।वा उस के। तुम्हारे हाथ में कर देगा। द। और सब नगर की ले ले। तब उस में आगं सगाकर फूंक देना यहोवा की ब्राचा के ब्रनुसार करना मुना में ने सुम्हें आजा दि ई है। ए। तब यदे। शू ने उन की भेज दिया और वे घात में बैठने को चेले गये थीर घेतेल् थीर रेकी बीच रेकी पिक्कम योर बैठे रहे पर यहीशू उस रात लोगों के बीच टिका रहा ॥

<sup>(</sup>१, प्रयीत् कष्ट देना ।

रें की राजा ने यह देखा तय ये फ़ुर्ती करके उछेरे | वठे श्रीर राजा अपनी सारी प्रजा की ले इसार्शलये। को साम्द्रने उन से लड्ने को निकलकर ठएराये हुए स्थान पर की बाराया के साम्यने है पहुंचा श्रीर बह न जानता चा कि नगर की पिछली स्रोर लोग घात संगाये येंडे हैं।। १५। तय यद्यां भीर सव इसाएली उन से दार सी मानकर जगल का मार्ग से भाग चले ॥ ९६ । तय नगर मे के सब साग इसारलियों का पीका करने की पुकार पुकारके युलाये गये का वे यदाणू का पीका करते दुए नगर से दूर खीचे गये॥ १०। कीर न ऐ में न बेतेल् मैं कोई पुरुष रद गया की इसार लिया का पीका करने की न गया दी थीर उन्दों ने नगर की खुला हुआ क्रीड्कर इसारसिया का पीका किया। १८। सब बद्दावा ने बद्दागु से कहा अपने हाथ का वर्का रे की फ्रोर बढ़ा क्योंकि मैं उसे तेरे दाघ में दे टूंगा से यदीयू ने अपने दाय के वर्ड की नगर की श्रीर बढाया। १९। उस के दाय बढाते ही जी लाग घात में बैठे घे सा मट प्रपने स्थान से उठे चौर दै। इ दै। इ. नगर में घुसकर उस की ले लिया बीर कट उस में याता लगा दिई ॥ २०। जय रे के पुरुषाने पी है की खोर हाँ ए किई सा प्यादेखा कि नगर का धूंबां बाकाश की खार उठ रहा है भीर उन्दे न ती इधर भागने की शक्ति रही थीर म उधर भीर की लोग जंगल की श्रार भागे वाते घे सा फिरको श्रापने खदेड्नेदारी पर टूट पड़े॥ २१। अब परेशू और सध इसार सिंधी ने देखा कि घातियों ने मगर की ले लिया बीर उस का धूंका वठ रहा है तब घ्रमकर है के पुरुषों की मारने लगे। **२२। क्रीर उन का साम्टना करने की दूसरे** भी नगर से निकल थाये का दे इसाएसियों के बीच मे पड़ गाये कुछ इशाएली ती उन के यांगे कीर कुछ उन की पांके ये थे। उन्हाने उन की यदां तक मार काला कि उन में से न ती की ई यसने थीर न भागने पाया॥ २३। श्रीर रे के राजा की वे जीता पकद्कर गरी भू की पास ले आये॥ २४। सीर जव

चम जंगल में जहां उन्हों ने उन का पीका किया चा घात कर चुके और वे सब तलवार से मारे गये यदां ला कि उन का अन्त ही दा गया तब सब इसा-र्शलयों ने रे की लैंग्डिकर उसे तलवार से मारा॥ २५। श्रीर स्त्री पुरुष सव मिलाकर की उस दिन मारे पहें हैं। वारच चलार चे चौर रे के सब पुरुप इतने दी घे॥ २६ । क्यों कि जब ली यदी श्रूने रेकी सव निवासिया की सत्यानाश न कर हाला तव ले। उस ने अपना राष जिस से बकी बकाया था फिर न खोचा॥ २०। केवल यदीवा की उस खादा के खनुसार के। उस ने यहे। श्रू के। दिई श्री क्सारितयों ने पशु खादि नगर की लूट खपनी कर लिई॥ २८। तय यहीशू ने से की फुंकवा दिया थीर उसे सदा को लिये डीइ कर दिया से। यह स्नाज ली उबाड पहा है। २९। श्रीर रे के राजा की उस ने सांभ तलक यृत पर लटका रक्खा थीर सूर्य डूबते हू धते यदे गण्य की आका से उस की लेकि त्रृक्ष पर में उतारको नगर के फाटक के साम्दने डाल दिई गर्द ग्रीर उस पर पत्थरों का बहा हेर लगा दिया गया जा बाज सी बना है।।

(भागीवाद भार साप का तुनाया जानाः)

इ० । सब यद्योशूं ने इसारल् के परमेश्वर यद्योवा के । लये स्वाल् पर्यंत पर एक वेदी बनवाई ॥ ३९। नैसा यहाया के दास मूसा ने इसार्शलयों का याजा दिई भी और सैसा मूसा की व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है उस ने समूचे पत्थरीं की एक बेदी बनबार जिस पर लेखिर चलाया न गया था। श्रीर सस पर उन्हें। ने यद्दावा के लिये द्दामझलि चढ़ाये श्रीर मेलर्याल किये॥ इ२। उसी स्थान पर यहेग् ने इसाए-लियों के साम्दने उन पत्थरीं के ऊपर मूसा की व्यवस्था जी उस ने लिखी थी उस की नकल कराई ॥ ३३ । स्रीर वया देशो वया परदेशी सारे इसायली खपने पुर्रानयी सरदारीं स्रीर न्यायियों समेत यद्यावा की घाचा का संदूक चठानेदारे लेबीय याजका के साम्हने उस सदूक के इधर उधर खड़े हुए अर्थात् आधे लेगा इस्सारली रे के मत्र निवासियों की मैदान में अर्थात् । तो विकिश्चीस् पर्धत के द्वीर याधे स्वाल पर्वत की

ने पहिले से प्राचा दिई घो कि इसारली प्रजा की श्राशीर्वाद दिये जाएं ॥ ३४। उस के पीक्रे उस ने क्या श्राश्रीय के क्या साप के व्यवस्था के सारे वचन सैसे जैसे व्यवस्था की पुस्तक में लिखे हुए हैं वैसे वैसे पठ पठकर सुनवा दिये ॥ ३५ । जितनी वाता की मूसा ने खाजा दिई थी उन में से कोई ऐसी बात न रह गई जो यहाशू ने इखाएल् की सारी सभा श्रीर स्त्रिया थार बालबच्चां थार उन के बीच रहते हुए परदेशी लोगो के साम्हने भी पढकर न सुनवाई हो॥

(गिवानिया का इस )

र्ट यह सुनकर दिती स्मारी कनानी परि ज्जो दिक्वी श्रीर यूब्रसी जितने राजा यर्दन के इस पार यहाड़ी देश में श्रीर नीचे के देश में और लवानान् के साम्दने के महासागर के तीर रहते थे, २। वे एक मन देवकर यद्देश्यू थीर दसार लिया से लड़ने की रकट्टे हुए ॥

३। जब गिबोन् के निवासियों ने सुना कि यद्वी गूने यरी दी स्त्रीर से से स्त्रा स्त्रा किया है, 8। तब उन्हों ने छल किया ग्रीर राजदूतों का भेप वनाकर अपने गददों पर पुराने बोरे खेँगर पुराने फटे जाडे दुर मदिरा के कुप्पे लादकर, ५। अपने पावीं में पुरानी गाठी हुई जूतियां थ्रीर तन में पुराने वस्त्र पहिने अपने भोजन के लिये सूखी और फर्फूंदी लगी पुर्ड रोटो से लिई॥ ई। से वि गिल्गास् की कावनी मे यदेश्यू के पास जाकर उस से खीर इस्रारली पुरुषे। से जहने लागे इस दूर देश से आये है से। अब इम से वाचा बांधी ॥ छ। इसारली पुरुपों ने उन चिंच्यियों से कहा क्या जाने तुम इमारे बीच असे ष्टी फिर इस तुस से वाचा कैसे वाधी। दा उन्हीं ने यहाशू से कहा हम तेरे दास है यहाशू ने उन से कहा तुम कीन दें। श्रीर कदां से श्राप्ते हैं।॥ ९। उन्हें। ने उस से कहा तेरे दास बदुत दूर को देश से तेरे परमेश्वर यहीवा का नाम सुनकर आये है क्योंकि दम ने यह सद्मुना है अर्थात् उस की कीर्ति और

साम्दने खड़े हुए जैसा कि यहावा के दास मूसा | जो क्षुक उस ने मिस में किया, १०। श्रीर-को क्षुक उस ने एमोरिया के दोना राजाग्री से किया की यर्दन के चस पार रहते थे अर्थात् देश्वान् को राजा सीहान् से श्रीर वाशान् के राजा छोग् से की अश्तारीत् मे मे घा॥ १९ । सा इमारे यहां के पुरनियों ने श्रीर इमारे देश के सब निवासियों ने इस से कहा, कि मार्ग के लिये श्रपने साथ भाजनवस्तु लेकर उन से मिलने की। जाश्री श्रीर उन से कहना कि हम तुम्हारे दास है से अब इम से वाचा बांधो ॥ १२। जिस दिन इस तुम्हारे पास चलने की निकले उस दिन ता इम ने अपने अपने घर से यह राटी टटकी लिई घो पर श्रव देखे। यह सूख गर्ड श्रीर इस में फर्फूदी लग गर्इ है। १३। फिर ये जा मंदिरा की क्रुप्ये इस ने भर लिये से। तब ते। नये घे पर देखे। श्रस्त ये फटे हुए है और इमारे ये वस्त्र श्रीर ज़्तियां बड़ी दूर की यात्राको कारण पुरानी दे। गई है। १८। तब उन पुरुषों ने यद्देश्वा से विना सलाह लिये उन की भाजनं में से कुछ ग्रह्मा किया॥ १५। से। यहे। शूने **उन से मेल करको उन से यह वाचा बान्धी** कि तुम को जीते होड़ेगे भीर मरहली के प्रधानों ने उन से किरिया भी खाई ॥ १६ । उन के साथ वाचा बान्धने को तीन दिन यी है उन की यह समाचार मिला कि वे इमारे पढ़ेास के लेगा हैं ग्रीर हमारे बीच असे है।। १०। से। इस्राएली कूच करके तीसरे दिन उन के नगरीं की जिन के नाम गिबोन् कपीरा बेरीत्ः श्रीर क्षिर्यत्यारीम् है पहुंच गये॥ १८ । श्रीर इसाए-लियों ने उन की न मारा क्योंकि मयहली की प्रधानी ने-उँन को संग इसारल् को परमेश्वर यहात्रा की किरिया खाई थी सा सारी मबडली के लाग प्रधाना के विकट्ट कुड़कुड़ाने लगे,॥ १९। तब सब प्रधानों ने सारीः मयस्ती से कहा इस ने उन से इसारल् की प्रसे-क्रवर बहावा की किरिया खाई है सा अब उन की कू नहीं सकते॥ २०। इस उन से यह करेंगे कि उस किरिया के अनुसार इस उन की खीते कें। इ-देशे नहीं तो इमारो खाई हुई किरिया के कारब इस पर क्रोध पड़ेगा॥ २९। फिर प्रधानीं ने उन ये कहा वे जीते होड़े आएं। येा प्रधानें। के इस वचन

<sup>(</sup>१) गूल में चलते हुए।

यनिदारे ही गये॥ २२। फिर यहाश ने उन की युलवाकर कंटा सुम सा दमारे वीच रहनेहारे देा फिर तुम ने इम से यह कहकर क्यों इस किया है कि इम तुम से बहुत दूर रक्ष्ते हैं। भ३। से प्रव तुम सापित है। थार तुम में से रेसा कोई न रहेगा क्षी दास प्रधात मेरे परमेश्वर के भवन के लिये सकंबद्यारा श्रीर पनिद्यारा न दे। ॥ २८। उन्दें ने यहाज से करा तेरे दासों की यह निश्चय यतलाया शया चा कि तेरे परमेश्वर यहावा ने अपने दास मुसा को आचा दिई घी कि सुम की बद सारा देश दे सार उस के सारे निवासियों का सुम्हारे साम्दने मे नाश करे मेा इस ने तुम लेगों के कारख थापने जीवन के वहे हर में खाकर ऐसा काम किया। भ्धा बीर बाब इस तेरे बश में हैं जैसा वर्ताव तुमे मला खार ठीक जान पड़े घैसा ही हम से कर ॥२६। सा उस ने उन से धैसा ही किया और उन्हें इसा-रिलियों के दाध से रेसा बचाया कि वे उन्हें घात करने न पाये, २०। पर यदेश्यू ने उसी दिन उन की मरदली के लिये श्रीर जी स्थान यदीया चुन से उस में उस की येदी के लिये लकड़हारे खार पनिहारे करके ठररा दिया। से याज सो व वैने ही रहते हैं ॥

(कतान के दक्तिनी भाग का जीता जाना )

२० जाव यस्यलेम् के राजा घरोनी घेटेक् ने सुना कि यदीयू ने ऐ की से लिया थार उस का सत्यानात्र कर हाला दे थार लैसा उस ने परीटा खीर उस के राजा से किया या घैसा ही ने बीर उस के राजा से भी किया दे बीर यह भी मुना कि जिथान के नियासियों ने इसारिलया से मेल किया थीर उन के यीच रहने लगे हैं, २। तय वे निषट हर गये क्येकि गियोन् वहा नगर वरन राजनगर के तुला घा और रे से बड़ा है और उस के सब निवासी शुरबीर शे॥ ३। से यस्थलेम् के राजा प्रदोनी धेदेक् ने देवान् के राजा द्वीद्याम् यमूत् के राजा विराम् लाकीण् के राजा यापी चौर रालानु के राला दबीर के पास यों

के अनुसार ये सारी मरहली के लिये लकडदारे थार कदला भेजा कि, 8 । मेरे पास व्याकर मेरी सदायता करा एम गिवान का मार लें क्योंकि उस ने यहाश थीर इश्वारितया से मेल किया है।। ५। सा यर-श्रलेम् देव्रीन् यर्मत् लाकीश् थीर रालान् के पांची रमारी गता अपनी अपनी सारी सेना लेकर एकट्टे हा चढ गये थार गियान के साम्दने हरे हालकर उस से लड़ने लगे॥ ६। तय गिवीन् के निवासियां ने गिल्गाल् की कावनी में यदेश्यू के पास यी कदला भेजा कि अपने दासें से तू दाय न उठा फुर्ती से इमारे पास श्राकर इमे बचा श्रीर इमारी यदायता कर क्योंकि पदाड पर वसे दुर रमोरिया के सब राजा दमारे विक्द्व रकट्टे हुए हैं ॥ ७ । से यदेश्यू सारे याहास्त्रीं स्नार सव शूरसीरी की सा लेको गालुगाल से उधर गया ॥ द। श्रीर यहाता ने यद्योश से कदा उन से मत हर वर्षों कि मैं ने उन को तेरे घाष में कर दिया दै उन में से सक पुरुष भी तेरे साम्टने खडान् रद सकेगा ॥ १। सा यदाश्र रातेांरात गिल्गाल् से जाकर स्कारक उन पर ठूट यहा। १०। तब यदीवा ने ऐसा किया कि व इसार्गलिया से घवरा गये थार इसार्गलिया ने गिद्धान के पास उन्हें बड़ी मार से मारा थीर वेचोरीन के चकुाव पर उन का पीका करके श्रजेका चीर मक्केदा सी उन्हें मारते गये। १९। फिर जब वे दशारिलयों के साम्दने से भागकर विधारीन की उतराई पर खाये तब खनेका पहुचने लें यदीवा ने बाकाण से यहे वहे पत्थर उन पर जिराये बीर ध मर गये। का खोलों से मारे गये सा इसारलियों की तलवार से मारे हुयों से प्राधिक ये ॥

पर। उस समय अर्थात् जिस दिन यदीवा ने एमे।रिया की इसारलिया के वश में कर दिया उस दिन यदाश ने यदावा से इसागलियों के देखते यें करा

हे मूर्ण तू गिवान् पर

थीर हे चंन्द्रमा तू खय्यालान् की तराई के कपर ठदरा रह ॥

<sup>(</sup>१) मूस में घटा।

लां उद्दरा रहा।

् खब लें उस जाति के लेगों ने अपने अधुकी से पलटा न लिया॥

यद्यात याशार् नाम पुस्तक में लिखी हुई है कि मूर्य प्राकाशमगढल के बीच ठहरा रहा थीर को ई चार पद्दर के लगभग न हूबा॥ १४। न तो उस से पहिले को ई ऐसा दिन दुआ न उस की पीके जिस में यहाया ने किसी पुरुष की सुनी हो यहाय। ता इवारल् की ग्रीर लस्ता या।

१५। तब यहाण चारे इसार्गलया समेत गिल्गाल् की कावनी का लाट गया ॥

१६। थीर वे यांचां राजा भागकर मक्केटा के पास की गुफा में किए गये। १०। तब यहां हा की यह समाचार मिला कि पांची राजा इमे मक्कीदा की पास की गुफा में किये हुए मिले हैं।। १८। यहीश्र ने कदा गुफा के मुद्द पर बडे बडे पत्थर लुढकाकर चन की चैंकी देने के लिये मनुष्या की उस के पास बैठा दे। ॥ १९ । पर तुम मत ठहरी खपने शशुखों का पीका करके उन में वे पीकेवाली की मार हाला उन्हे अपने अपने नगर में पैठने न दा क्येंकि तुम्हारे परमेख्वर यहीवा ने उन की तुम्हारे दाच मे कर दिया है ॥ २० । जब यहाजू ग्रीर इस्राएली उन्हे वहीं मार से मारकों नाश कर खुके थार उन में से जी वच गये से। अपने अपने गढवासे नगर मे घुस गये, २९। तब सब लेगा मक्केदा की कावनी का यहेग्र के पास क्यलक्षेम से लाट आये और इसार्गलया को विष्टु किसी ने जीम तक न हिलाई ।। ३२। त्रव यही शू ने आचा दिई कि गुफा का मुंह खोलकर **उन पांचा राजाओं को मेरे पास निकाल ले आखो।**। ३३। उन्हों ने ऐसा ही किया और यहशलेम् हेन्रोन् यर्मूत् लाकीश् श्रीर श्रक्तोन् के उन पांची राजाश्री को गुफा में से सस के पास निकाल ले आये॥ २४। चब वे उन राजाओं की यहाशू के पास निकाल ले क्राये सब गडेाशूंने इस्तारल्के सब पुरुपे की

१३। से पूर्ण तब से धंभा रहा ग्रीर चंद्रमा तब | खुलाकर ग्रामे साथ चलनेहारे योद्वार्थी के प्रधानी से कहा निकट बाकर खपने बपने पांच इन राजाओं की गर्दनी पर धरी से उन्हों ने निकट जाकर अपने श्रापने पांच उन की गर्दनां पर धर दिये॥ २५। तब यदेश यू ने चन से कहा हरी मत थ्रीर न सुम्हारा सन कहा है। हियाब बांधकर द्रुढ़ है। क्योंकि यहाबा तुम्हारे सब शत्रुयों से जिन से तुम लडनेवाले है। रेसा ही करेगा॥ २६। इस की पीके यहागू ने उन की मरवा डाला ग्रीर पांच वृत्तीं पर लटकाया ग्रीर थे सांभा ली उन वृत्तीं पर लटके यह ॥ २०। सूर्य हूबते यहायू वे आचा पाकर लेगों ने उन्दे चन घृतीं पर से उतारके उसी गुफा में सदा हिए गये चे हाल दिया थार उस गुफा के मुंद पर बड़े वहे पत्थर दे दिये वे भास सो वहीं धरे दुर हैं॥

२८। उसी दिन यहाश ने मक्क्षेदा की से सिया थीर उस की तलवार से मारा थीर उस के राजा का सत्यानाण किया खीर जितने प्राकी उस में घे उन सभी में से किसी की जीता न होडा श्रीर जैसा उस ने यरी दे। को राजा से किया था बैसा दी-मक्सेदा के राजा से भी किया॥

२९। तब यहाण सब इसारिलयों, समेत मञ्जेदा से चलकर लिझा की गया थीर लिझा से लड़ा। ३०। श्रीर यहावा ने उस की भी राजा समेत इसा-र्शलियों के द्वाच कर दिया थ्रीर यहा मू ने उस की श्रीर उस में के सब प्राणियों की तलवार से मारा थीर उस में किसी की जीता न होडा थार उस के राजा से बैसा ही किया जैसा उस ने बरीहा की राजा से किया था॥

इर । फिर यहाज्ञ सब इसार्गलयों समेत लिख्ना से चलकर लाकीश की गया थार उस के विक्ष काथनी डालकर लड़ा॥ ३२। श्रीर यद्दीया ने लाकीश की दसाएल के दाथ में कर दिया से दूसरे दिन उस ने उस की ले लिया श्रीर जैसा उस ने लिल्ला में के सब प्रारियों की तलवार से मारा वैसा ही उस ने लाकी ज से भी किया ॥

३३। तव गेजेर्का राजा द्वाराम् लाकी श्की , यहायता करने की चढ़ खाया और यहाश ने प्रजा

<sup>(</sup>१) नूल में. चुप हो गया ।

<sup>(</sup>१) भूल में साम म पहाई।

थमेत उस की भी रेसा मारा कि उस के लिये किसी | या ॥ ४३। तव यदेशा सब दवाएलियों समेत शिल्-को जीसान हो दा॥

**३८। फिर यहाज्ञ सब इस्रारिलयों समेत लाकी** श्र से चलकर राखे।न् की गया श्रीर उस के विकष्ठ छावनी डालकर लड्ने लगा ॥ ३५। ग्रीर उसी दिन उन्हों ने उस की ले लिया थीर उस की तलवार से मारा थीर उसी दिन जैसा उस ने लाकीश से के सब प्रामियों की सत्यानाथ कर डाला था बैसा ही उस ने एक्तान् से भी किया॥

इद् । फिर यद्दीश सब इसार लिया समेत रासीन से जलकर देवोन् की गया थीर उस से सहने लगा॥ इ0 । श्रीर उन्हों ने उसे ले लिया श्रीर उस की श्रीर उस के राजा थीर सब गांवीं की श्रीर उन ने के सय प्राव्यियों के। तलवार से मारा जैसा परेश्यू ने मालीन् से किया था यैसा ही उस ने देवीन् में भी किसी की जीतान होडा उस ने उस की थै।र उस में के सब प्रांखयें। की सत्यानाश कर डाला ॥

३८। तय यदेश्य सव इसारांसियों समेत घ्रमकर दवीर् की गया श्रीर उस से सहने सगा, इर । श्रीर राजा समेत उसे श्रीर उस के सब गावीं की ले लिया श्रीर उन्हों ने उन की तलघार से मार लिया और जितने प्राची उन में घे सब की सत्या-नाग कर डाला किसी की जीता न होड़ा जैसा यहेगू ने देव्रोन् थीर लिया थीर उस के राजा से किया या घैसा दी उस ने दयीर श्रीर उस के राजा से भी किया।

80 । सा यदीशू ने उस सारे देश की अर्थात् पदाडी देश दिक्यन देश नीचे के देश स्त्रीर ढालू देश की उन के सय राजाओं समेत मारा चौर इसाग्ल् के परमेश्वर यहावा की खाजा के अनुसार किसी की जीता न के। इा वरन जितने प्राची घे सभी की सत्यानाश कर हाला ॥ ४९। सा यहाश ने कादेश्यनें से ले श्रास्ता लों श्रीर शियान् तक के सारे गोशेन देश के लोगों की मारा ॥ ४२। दन सय राजायों की उन के देशों समेत यहाश् ने एक ही समय में ले लिया क्योंकि इसारल् का प०। उस समय यदीशू ने छूमकर द्वासीर् की परमेश्वर यदेश्या इसारलियों की कीर से लढता जी पहिले उन सब राज्यों में मुख्य नगर था ले

गाल की कायनी में लाट खाया॥

(कमान् से उत्तरीय भाग का जीता जाना)

११ • या ह सुनकर ष्टासीर के राजा याबीन् ने मादीन् के राजा याबास् थ्रीर शिक्षोन् थ्रीर याचाप् के राजायी की, २ । थ्रीर जी जी राजा उत्तर की थीर पदाडी देश में श्रीर किन्नेरेत की दक्षियन की श्रराक्षा में श्रीर नीचे को देश में श्रीर पव्छिम श्रीर दे।र्के अंचे देश में रहते थे उन की ग्रीर प्रस पिक्छम दोनी खोर रहनेहारे कनानिया खीर एमा-रियों हितिया परिन्तिया श्रीर पहाड़ी बब्बसियों श्रीर मिस्या देश में हेमींन् यहाड़ के नीचे रहनेहारे द्वित्वियों की युलवा भेजा॥ ४। श्रीर वे श्रपनी ग्रापनी सेना समेत जे। समुद्र के तीर की बालू के किनको के समान बहुत थी निकल खाये, खीर उन के माथ बहुत ही घोडे थै।र रथ भी घे, ५। तब ये मय राजा संमति करके एकट्टे हुए थ्रीर इस्रार्शलयों से लडने की मेरीम् नाम ताल के पास आकर एक स्मा कावनी हाली॥ ६ । सा यदावा ने यदाश से कहा उन से मत हर क्यों कि कल इसी समय में उन सभी की इञ्चारितयों के वश करके मरवा डाल्ंगा तब तू उन को घोड़ों को सुम को नस कटवाना और उन को रथ भस्म कर देना॥ ७। से। यदाशुसव याद्वाओं समेत मेरीम् नाम ताल के पास श्रचानक पत्सकर उन पर टूट पडा॥ द। थ्रीर यदे। वाने उन की इसारिस्पों के दाय कर दिया से उन्हों ने उन्हें मार लिया थीर बड़े नगर सीदोन श्रीर मिखपात्मैस् ले। खीर पूरव खोर भिरपे के मैदान लों उन का पीका किया थीर उन की मारा थीर उन में से किसी की 'जीता न क्षेत्रा॥ ९। तब यहाश ने यदाचा की साचा के सनुसार उन से किया क्षर्थात् उन के घोडों के सुम की नस कटवाई श्रीर उन के रथ भरम कर दिये॥

हाला ॥ ११ । ग्रीर जितने प्राची उस में चे उन सभी की उन्हों ने तलवार से मारकर सत्यानाश किया थीर किसी प्राणी की जीता न होंडा थीर हासीर् की यहेग्रू ने खारा लगाकर फुकवा दिया ॥ १२। थीर उन सारे नारों की उन के सब राजायों समेत यहाशू ने ले लिया थीर यहावा के दास मूसा की ष्राची के ष्रनुसार उन की तलघार से मारकर सत्यानाण किया ॥ १३। पर दाचार् की क्रोइकर जिसे यद्दीश ने फुंकवा दिया इस्राएल् ने खीर किसी नगर को जो अपने टीले पर बसा धान फूँका॥ **98। थीर इन नगरों के पशु खीर इन की सारी** लुट की इज्ञारिलयों ने श्रपना लिया पर मनुष्यी की उन्दों ने तलबार से मार डाला यहां सो कि उन की सत्यानाश कर डाला थीर एक भी प्राची को जीतान हो डा॥ १५। जी प्राचा यदीवाने व्यपने दास मूसा की दिई घी उस की ब्रमुसार मूसा ने यदाश्र की खाजा दिई घी खीर बैसा ही यदे। ग्रु ने किया भी जी जी खाद्या यदे। या ने मूखा को दिई थीं उन में से यहागू ने कोई भी पूरी किये विना न छोडी ॥

(सनसा कनान् का राजाक्री सनेत जीता जाना)

१६ । से। यदी श्रृने उस सारे देश की। सार्थात् पदाड़ी देश श्रीर सारे दक्किलन देश श्रीर सारे गोशिन् देश स्नार नीचे के देश स्नार स्राधा श्रीर इसारल् के प्रदाही देश थीर उस के नीचेवाले देश की, १७। दालाक् नाम प्रदाङ् से ले जा सेईर् की चढाई पर है वाल्गाद् लों को लवानान् के मैदान में ऐमीन् पर्यंत के नीचे है जितना देश है उस सव को लेलिया थ्रीर उन देशे के सारे राजाक्षी की यक्तस्कर मार डाला॥ १८। उन सब राजायों से युद्ध करते करते यद्येशू की बहुत दिन लगे॥ १९ । रोवोन् के निवासी दिखियों की केंद्र खार किसी नगर के लोगों ने इसारलियों से मेल न किया थीर सव नगरीं की उन्हों ने लड़ लड़कर ले

लिया ग्रीर उस के राजा की तलबार से मार कि अपनी इस भाषा के ग्रनुसार की उस ने मूसा को दिई थी उन पर कुछ दया न करे खरन सत्या-मात्र कर डाले इस कारण उस ने उन के मन ऐसे इठीसे कर दिये कि उन्हों ने इसार्यासयों का साम्हना करके उन से युद्ध किया॥

> २९। उस समय यहीशू ने प्रहादी देश में खाकर देव्रीन् दवीर् अनाव् वरन यहूदा थीर इसारस् दोना के सारे पहाड़ी देश में रहनेहारे अनाकियां को नाग किया यहीशू ने नगरी समेत सन्हे सत्या-नाश कर डाला ॥ २२। इसार्शलयों के देश में कोई खनाको न रह गया केवल खड्जा गत् थीर अश्रदाद् में की ई की ई रह गये॥ २३। से जैसा यहाता ने मूसा से कहा या ठैसा ही यहाज़ू ने बह सारा देश ले लिया थीर उसे इसारल्को गोन्नी थीर कुली के यानुसार भाग करके उन्दे दे दिया। यौर देश की लड़ाई से जान्ति मिली॥

१२ यर्द न पार चूर्यादय की स्रोर स्रष्टीत् स्र्वीत् स्रोत् सर्वेत लों को देश थीर सारे पूर्वी धरावा के जिन राजाओं की इखारलियों ने मारके देश की अपने अधिकार में कर लिया था ये हैं, २। एमोरियों का हेशुबीनु-वासी राजा सीदे। नु जो व्यनीन् नाले के किनारे के श्ररार् से लेकर श्रीर उसी नाले के बीच के नगर की क्षेाड़कर यब्बेाक् नदी से की अस्मोनिया का विवाना है आधे गिलाद् पर, ३। श्रीर किनेरेत् नाम ताल से ले बेत्यशोमात् से दोकर खरावा के ताल लें के खारा ताल भी कहावता है पूरव खोर के खरावा कीर दिक्खन ग्रार विस्ता की सलामी के नीचे नीचे के देश पर प्रभुता रखता था॥ 8। फिर वचे हुए रषाइयों में से वाशान् के राजा स्रोगू का देश था जा अध्यसारीत् स्त्रीर रहेई में रहा करता था, ५। थ्रीर हेर्मे।न् पर्वत सल्का थ्रीर ग्रशूरियों थ्रीर माकियों के सिवाने लें। सारे वाशान् में ख्रीर देशवीन् के राजा सीहान्कों सिवाने लें आधे ग़िलाद् में भी प्रमुता करता या॥ ६। इकारलियों भीर यहावा लिया॥ २०। छो। कि यदे। या की जी मनसाधी के दास मूसाने इन की मार लिया श्रीर यद्दे। या

के दास मूखा ने दन का देश स्वेनियों थीर गादियों का सारा प्रान्त थीर सारे ग्रश्री ॥ ३। मिस के आगे

मैदान में के बालुगाद से से सेईर की चढाई में के दालाक पटाड़ सा के देश के जिन राजाओं की यद्देश स्त्रार इसारलियों ने मारके उन का देश दसारोतियों की गोयो थार कुली के बनुसार भाग करके दे दिया ना ये है, दा हिली ग्रीर स्मारी थीर कनानी थार परिज्ञी थार दिखी थार यूपसी का पहाड़ी देश में थीर नीचे के देश में थीर बराया में थीर ठाल देश में थीर बगल में थीर दक्किन देश में रहतें ये॥ १। एक यरीके। का राजा एक बेसेल् के पास के ने का राजा, १०। एक यस्थलेम् का राजा एक देव्रोन् का राजा, १९। एक यर्मुत् का राजा एक लाकीश का राजा, १२। रक रालीन् का राजा एक रोजेर् का राजा, १३। एक दयीर् का राजा एक गेंदेर् का राजा, १४। एक द्योर्माका राजाण्य अपराद्का राखा, १५ । एक लिया का राजा एक बहुत्ताम् का राजा, १६ । एक मक्केदा का राजा एक वेतेल् का राजा, १०। एक तप्यूद्का राजा स्क हेपेर् का राक्षाः १८ । एक प्रदेश का राजा एक लग्गारीन का राजा, १९। ण्क मादे।न् का राजा एक दासेर् का राजा, २०। रक धिमोन्मरीन का राजा एक श्रद्धाप का राजा, २९। मक तानाक का राजा एक मिताड्डी का राजा, स्र । एक केदैश्का राजा एक कर्मल् मे के ये। क्नाए का राजा, २३। एक दीर नाम बचे देश में के दीर का राजा एक गिल्गाल् में के गायीम् का राजा, 48। म्या सिर्धा का राजा है से सब राजा दक्तीस हर **॥** 

(कनान् का इक्षाएती गात्र गात्र में बाटा जाना )

र्ध कहा तू यूठा खीर बहुत दिनी हो गया है छै। श्रीर माकी इसार्शसर्थों के छीच खाज से। रहते हैं। बहुत देश रद गये दे की दशाग्ल् के ग्राधिकार में १४। श्रीर लेबी के ग्रीफियों की उस ने कोई भाग

थीर मनक्ये के बाधे गाय के लेगा का दे दिया॥ की श्रीदार् से ले उत्तर श्रीर एक्रीन् के सिवाने लें। जी 0 । थीर यर्दन की पिन्छम खोर लवानान् के कनानिया का भग जिना जाता है श्रीर पिलश्तिया के पाची सरदार अर्थात् अञ्जा अश्दे।द् अश्कलोन् गत् थीर रक्षीन् के लाग थीर दिक्खन थीर अव्वी भी, 8। फिर श्रिपेक श्रीर एमीरियों के सिवाने ली क्षनानिया का सारा देश थीर सीदीनियों का मारा नाम देश, ५। फिर शवालिया का देश थीर मुर्वीदय की ग्रोर हेर्मीन पर्वत के नीचे के वाल्गाद् में ले एमात् की घाटी ली मारा लवानान्, ६। फिर लवानान् से ले सिसपोत्मैम् तक सीदोनियो के पराही देश के निवासी। इन की मै इसाएलियों के साम्दने से निकाल दूगा इतना हा कि तू मेरी थाचा के श्रनुसार चिट्ठी डाल डाल उन का देग इराएल्का भाग कर दे॥ ७। से अब इस देश की नवीं गोत्री श्रीर मनक्ष्मे के श्राधे गीत्र की उन का भाग दीने के लिये बाट दे।

८। इस की साथ दर्शनियों कीर गाहियों की ता यह भागामिल चुका या की मुखाने उन्हे यर्दन की पूरव थीर गेचा दिया था जैसा यहीवा के दास मुसा ने उन्दें दिया था, १। अर्थात् अर्नान् नाम नासे के किनारे के खराएर से लेकर ख़ीर उसी नाले की घीच की नगर की क्रीड़कर दीवीन ली मेदया के पार का सारा चीरस देश, १०। श्रीर श्रामोगियों के सिवाने ली दंशवीन् से विराजनेदारे एमारियों की राजा सींटान् की सारे नगर, ११। श्रीर गिलाइ देश थीर गर्शारेयों थीर माकावासियों का विद्याना थ्रीर सारा हेर्मीन् पर्यंत थ्रीर सरका सी सारा बाशान्, १२। फिर अश्रुतारीत् खीर एदेई मे विराजनेशारे उस खोग् का सारा राज्य जी रयाइये। में से प्राक्षीला याचा गा। इत्यी की मूसा ने मार लिया थीर उन की प्रजा की उस देश से निकाल १३. यहापू यूढ़ा और यद्दत दिनी है। दिया था॥ १३। पर दखाएलियों ने ग्राप्टियों थीर ग्राया थीर यद्दीया ने उस माक्तियों की उन के देश से न निकाला से। ग्राप्टियों मदी कार्य । ये देश रह राये कर्याल पलिशतियों न दिया क्योंकि करास्त् के परमेश्वर यदीवा

के कहे के मेंनुसार एसी के एक्ट उन के मारा ठषरे हैं ॥ गार

। १५। मूंचाने स्वेन् के ग्रीत्र की उन के कुली के अनुसार दिया, १६। सर्थात् सर्नान् नाम नासे कें किनारे के खरीएर् से लेकर ख़ैार उसी नाले के बीच के नगर की होड़कर मेदबा के पार का सारा चै।रस देश, १७। फिर चै।रस देश में का देशबीन् थीर उस के सब गांव फिर दीवान् बामात्वाल् वेत्बाल्मान्, १८ । यद्या कदेमात् मेपात, १९ । कियातीस सिव्यमा श्रीर तराई मे के पदाह पर बसा द्युमा सेरेमध्यक्र, २०। ब्रेत्पीर् पिस्गा की चलामी कीर बेत्यशोमात्, २१। निदान चौरस देश मे वसे हुर देश्योन् में विराजनेहारे एमेरियों के उस राजा सीधान् को राज्य को सारे नगर विसे मूसा ने मार लिया था। मूला ने एकी रेक्नेस् सूर् हूर् ग्रीर रेका नाम मिद्यान के प्रधानी की भी मार लिया जी सीद्यान् के ठद्दराये दुर दाकिम स्नार उसी देश की निवासी थे॥ २२। खाँर दशारसिया ने उन की स्नार मारे हुआं के साथ बेार् के गुत्र भावी कहनेडारे विलास्की भी तलवार है मार डाला॥ २३। श्रीर क्वेनियों का सिवाना यर्दन का तीर ठइरा। क्वेनियों का भाग उन के कुलों के खनुसार नगरी स्रीर गांवीं समेल यही ठहरा॥

२४। फिर सूचा ने गाद् के गोत्रियों को भी कुलें को अनुसार भाग दिया॥ २५। सा यह ठहरा सर्थात् याचेर् खादि गिलाद् के सारे नगर खीर रख्या के साम्डने के श्रारी रहे तो अपनी नियों का आधा देश, र्द । थीर हेश्बोन् से रामत्मिस्ये धीर वतानीम् लीं थ्रीर महनैस् से दबीर् के सिवाने लीं, २०। श्रीर तराई मैं वियाराम् वेजिसा सुक्कोत् श्रीर सापान् श्रीर श्रेव्वीन् के राज्ञा सीक्षान् के राज्य का बाकी माग्र और किन्नेरेत् नाम ताल के चिरे ली यर्दन की पूरव कीर का यह म जिस का सिवाना मर्दन है। २८। गादिने का भाग उन के कुली के अनुसार नगरी थी। अविं समेत यही ठहरा ॥

२९ । फिर सूसा ने अनम्मे की आधी गोत्रियी की |

भाग उन की कुँली की अनुसार ठड़ँरा भा ३०० सी यह है अर्थात् महनैस् से ले बाशान् के राजाः सींगूर्व के राज्य का सारा देश भीर वार्शन में बसी शुर्द यार्डर् की साठी व्यक्तियां, ३९ । बीर विर्लोद्यकी याधा भाग थार सशूतारीत् खीर रहेई की ब्राज्यन् में को गू के राज्य के नगर थे ये मनकों के स्पूर्ण माकीर्के बंध का अर्थात् माकीर्के साधे वंध का भाग कुली के अनुसार ठप्टरे ॥

इर । का भाग मूखा ने मीबाव की बरावा में यरीडा के पास के यर्दन की पूरक स्नोर बांट शिंदये से। ये ही हैं ॥ ३३। यर लेवी के ग्रीत्र की। मुसाने कोई भाग न दिया इहारल् का परमेश्वर यदीवा ही अपने कहे के अनुसार उन का मारा ठप्टरा ॥ " togu tiga,

१८. जी ना भाग इसारांसयो ने कनान् देश में पार जिल्हें र स्तासार्

यासक सीर नून् के पुत्र यदीशू सीर इस्तारली गींत्री के पितरी के घरानी के मुख्य मुख्य पुरुषो ने उने को दिया वे ये है। २। ची आजा यहीवा ने मूर्जा के द्वारा साळे ने गोशों के लिये दिई भी उस की अनुसार उन के भाग चिट्ठी डाल डालकर दिये गर्ये॥ ३। मूसा ने तो कडाई ग्रीघी के भाग यर्दन पार् दिये थे पर लेकीयों की उस ने उन के की करिंदे भाग न दिया था ॥ ४। यूसफ के वंग कि की दी। गोत हो गये चे कर्चात् मनको क्रीर सप्रैस् सीर उर्च देश में लेकोयों की कुछ भाग न दिया नाया केवल 🤈 रइने के नगर थ्रीर प्रषु कादि धन रखने की। सराइयाँ उम की मिली। प्रः। छी खाद्या यहीवा ने मूसी की दिई घी उस के अनुसार इसार्गलिये। हे किया और

उन्हों ने देश की बांट लिया ॥ कार्य के बांद ही पह से पास जिल्हा में बांद ही पर कनकी यपुत्रे के पुत्र कालेब निक्स से किया ते के बानता देशा कि यहावा ने कादेशवने में प्रमिश्वर र के जन मुसा से मेरे तेरे विषय क्या कहा था है। जब यहावा के दास मुसा ने मुसे इस देश का मिद भी माग दिया वह मनक्ष्येदयी के बाधे गोत्र का लेने की कादेशूबर्न से भेजा तक में वाली स्वरंस

का चा श्रीर में सच्चे मन से उस के पास सन्देश ले | सीन् के जंगल लें जी दक्षिक नी सिदाने पर है भाया॥ ८। भीर मेरे साथी जो मेरे संग गये थे उन्हों | ठइरा॥ २। उन के भाग का दक्किवनी सिवाना ने ते। प्रका के लोगों का मन निराधकर कर दिया पर खारे ताल के उस सिरेवाले कील से स्नारंभ हुस्रा में भापने परमेश्वर यहोवा के पीके पूरी रीति से दे। लिया॥ १। से। उस दिन मूसा ने किरिया खाकर मुक्त से कहा कि तू जो पूरी रोति से मेरे परमेण्टर यदीवा के पीके ही लिया है इस कारण नि सन्देह जिस मूमि पर तू श्रापने पांय धर श्राया है वह सदा को लिये तेरा थ्रीर तेरे बंध का भाग द्वागी ॥ १०। श्रीर श्रव देख जब से यदावा ने मूसा से यह वचन कहा था तब से जा पैतालीस घरस बीते हैं जिन से इशारली जंगल में घूमते फिरते रदे उन में यदे। या ने अपने कहे के अनुसार मुभे जीता रक्ष्या है थै।र दिशा का सिवाना यर्दन के मुहाने के पास के भव में पचासी वरस का दुशा टूं॥ ११ । जितना वल मूसा के भेजने के दिन मुक्त में या उतना वल ष्रभी तक मुक्त में है युह करने वा भीतर बाहर ष्याने जाने के लिये जितना उस समय मुक्त में सामध्ये था उतना ही श्रव भी मुक्त में सामर्थ्य है।। १२। से। श्रव वह पर्वत मुभे दे जिस की चर्चा यहीवा ने चस दिन किई भी तू ने ते। उस दिन सुना द्वारा कि चस में बनाक्वंशी रहते हैं खीर बड़े बड़े गड़वाले नगर भी हैं पर वया जाने यहावा मेरे संग रहे थे।र उस को कह के अनुसार में उन्हें उन को देश से निकाल दू॥ १३। तब यदीशू ने उस की आशीर्वाद दिया श्रीर देल्रोन् की युव्ने की पुत्र कालेव का भाग कर दिया ॥ १४। इस कारण देव्रीन् कनजी यपुने के पुत्र कालेव का भाग श्राज ली बना है क्योंकि वह इसारल् के परमेश्वर यहावा के पीहे पूरी रीति से हो लिया था ॥ १५ । ग्राले समय में तो वेत्रीन् का नाम किर्यत्यी था नर अभा अनाकियों में सब से बढ़ा पुष्प था। भीर उस देश की लड़ाई से शान्ति मिली।

१५ स्टूरियों के गोत्र का भाग उन के कुलों के अनुसार चिट्ठी डालने से रदोम् के सिवाने ली ग्रीर दक्किन ग्रीर

को दक्किकन की स्रोर खड़ा है। ३। स्रोर वह अक्रव्यीम् नाम चढाई की इक्ष्यिन श्रीर से निकल सीन् होते हुए कादेशवर्ने की दिक्खन ग्रोर के। चढ गया फिर देखीन् के पास दी छट्टार् की चठकर कर्काषा की खोर मुढ गया ॥ ४। वहां में स्रस्मान् द्देश वह मिस्र के नाले पर निकला श्रीर उस चिवाने का अन्त समुद्र हुआ तुम्हारा दक्षिकनी सिवाना यही होगा॥ ५। फिर पूरवी सिवाना यर्दन के मुद्दाने तक खारा ताल ही उद्दरा ख्रीर इतर ताल को कील से खारंभ करकी, है। विधीरला की चकु बेतरावा की उत्तर श्लोर द्वाकर स्बेनी वीद्दन्वाले नाम पत्यर सें। चढ़ गया ॥ ७ । थै।र वही सिवाना खाकीर् नाम तराई से दबीर् की छोर चकु गया क्षीर उत्तर होते दुर गिल्गाल् की ग्रीर भुका की नाले की दक्किखन योग्य की ब्यदुस्मीस् की चकाई के साम्दने है बहां से बह एन्श्रेमेश नाम साते के पास पहुचकर एन्रोगेल् पर निकला ॥ ८। फिर वही विवाना दिन्नोम् के पुत्र की तराई से देवकर यहूम् जा यस्थालेस् कहावता है उस की दक्कितन धला से चढ़ते हुए उस पहाड़ की चोछी पर पहुचा जा पांच्छम स्रोर दिन्नोस् की तराई के साम्हने श्रीर रपाईम् की तराई को उत्तरवाले चिरे पर है॥ १। फिर यही सिवाना उस पदाड़ की चाटी से नेप्रीह नाम से।ते की चला गया स्रोर एप्रोन् पहाड़ की नगरें पर निकला फिर बहां से बाला की जी किर्यत्यारीम् भी कद्दावता है यहुचा॥ १०। फिर श्रद्ध बाला से पांच्छिम स्रोर मुहकर सेईर् प्रहाड़ लीं पहुचा थै।र यारीम् पहाड के। कसालान् भी कहावता है उस की उत्तरवाली खला से द्वाकर वेत्धेमेश्र की उतर गया और बद्धां से तिस्ना पर निकला ॥ १९। वदां से वद सिवाना एकान् की उत्तरीय प्रलग के यास द्वाते हुए शिक्करोन् की गया चौर वाला

<sup>(</sup>१) नूल में जैसा नेरे नन की साथ या विसा ही।

<sup>(</sup>३) नूस में गला दिया।

<sup>(</sup>१) मूल में सबूसी।

का अन्त समुद्र का तीर हुआ। १२। थीर पाँच्छम का सिवाना महासमुद्र का तीर ठद्दरा। यहाँदेयों की को भाग उन के कुला के अनुसार मिला उस की चारों श्रीर का विवाना यही हुआ।

पड़। खीर यपुत्रे की पुत्र कालेव की उस ने यद्वाद्या को खाचा के अनुसार यह दिया के बीच भाग दिया बाबात् किर्यतर्था जा इत्रोन् भी कहलाता द्दी बहचारा स्त्रनाक् का पिता घा। १४। स्त्रीर कालेव् ने ब्रहां से ग्रेगे अहीमन् थीर तस्मै नाम श्रनाक् के तीनी पुत्री की निकाल दिया॥ १५। फिर वहां से वह दबीर् के निवासिया पर चढ़ गया ष्राति समय तो दबीर् का नाम किर्यत्सेपेर् था॥ १६। श्रीर कालेष् ने कहा जो किर्यत्सेपेर् की मारके से से इसे में अपनी बेटी अक्सा की व्याद दूगा। 90। दें। कालेख् के भाई खोबीरल् कनकी ने चरे से लिया और उस ने उसे अपनो बेटी अक्सा की ख्याह दिया॥ १८। खीर जब बह उन के पान मार्च तब उस ने उस की पिता से कुछ भूमि मांगने की उभारा फिर बह अपने ग्रद है पर है उतर पही थ्रीर कालेव्ने उस से पूका तूलगा चाइती है। १९। वह बोली मुभे श्राभीवीद दें तू ने मुभे दक्किन देश में की कुछ भूमि ता दिई है मुभी जल के सेति भो दे से। इस ने कपरला थै।र निचला दोनी साते **हसे** सिये ॥

२०। यह दियों की शीत्र का भाग ती उन की कुली की अनुसार यही ठहरा॥

२१। श्रीर यहाँदयों के ग्रीष्ट्र के किनारेवाले मगर दिक्खन देश में स्दीस् के खिवाने की खोर ये है स्पर्यात् कस्पेस् रदेर् यागूर्, ३३। कीना दीमामा श्रदादा, २३। क्रेदेश् द्वासीर् विद्वान्, २४। जीप् सेलेस् वासीत्, २५। हासीईदत्ता करिय्यी-घेखें न् जा इस्मार्मी कदावता है, स्। अमाम् शमा मेालाक्षा, २०। इसर्राष्ट्रा देशमीन् बैत्वालेस्, २९ । इस्मूर्णमाल् वर्षेवा विज्योत्या, २९ । वाला स्योम् लग् मद्मना चन्सना, ३२। लदाबोत् शिल्हीम् रेन् गांव भी हें॥

पद्याद द्वाकर यञ्जेल् पर निकला श्रीर उस सिवाने | श्रीर रिस्सीन् ये सब नगर उन्तीस हैं श्रीर इन के गांव भी है।

> अ३ । श्रीर नीचे की देश में ये हैं प्रार्थात् रश्ता-श्रील् सेरा सम्ना, ३४। कानेष् एन्गद्गीम् तप्पृष् रनास्, ३५ । यमेत् व्यद्वज्ञास् साको व्यजेका, ३६ । शारेस् यदीतम् गदेरा श्रीर गदेरातेम् ये सय चादद नगर है थार इन के गाय भी है।

३०। फिर सनान् इदाशा मिग्दल्गाद्, ३८। दिलान् मिस्पे योक्तेल्, इर । लाकीश्र धारकत् रालान्, ४०। कळीन् लद्मास् कित्लीण्, ४९। गदेरीत् वेत्दागीन् नामा श्रीर मङ्केदा ये से।लद नगर है और इन के गांव भी हैं॥

४२ । फिर लिङ्गा श्लेर् स्नाधान्, ४३ । यिमाद् ष्रज्ञना नसीव्, ४४ । कीला श्रक्कीव् श्रीर मारेगा ये नव नगर है थार इन के गांव भी हैं॥

89 । फिर नगरी थार गांधी समेत सकोन, 8६। थीर एक्रोन् से से समुद्र ली प्रापने प्रापने गांवां समेत जितने नगर अगुरीद की पालंग पर है ॥

४०। फिर अपने अपने नगरीं थैंगर गांधीं समेत ष्रश्रदीद् थीर श्रक्ता घरन मिस्र के नाले तक थीर मदासमुद्र के तीर ली जितने नगर दे।

8८। खीर पहाडी देश से ये है अर्थात् शामीर् यतीर् सेकी, श्र । दन्ना किर्यत्वज्ञा की दबीर् भी कद्दायता है, ५०। अनाव् रणूतमा आनीस, ५९। गोण्डेन् देखोन् और गीला ये ग्यारह नगर है भीर इन के गांव भी हैं॥

प्रश फिर कराह्न दूसा राष्ट्रान्, प्रश । यानीस् वितप्पूष् अपेका, ५८। दुस्ता किर्यतर्वा जा दिलीन् भी कहावता है सीर सीस्रीर् ये नव नगर हैं सीर दन के गांघ भी हैं।

५५। फिर माग्रान् कर्मेल् कीष् यूता, ५६। यित्रेल् योष्ट्राम् जाने।इ, ५०। कैन् गिवा थ्रीर तिम्रा ये दस नगर है थीर इस के गांव भी हैं।

५८। फिर इल्हूल् चेत्सूर् गदीर्, ५९। मरात् यसेस्। ३०। रल्तालद् कासील् डीर्मा, ३१। सिक्- बिल्नील् बीर रल्तकीन् ये कः नगर है ग्रीर दन की

६०। फिर किर्यस्वास् जो किर्यस्यारीम् भी । स्प्रैमियां के लिये अलग किये गये॥ १०। पर जो कदावता है बीर रख्या ये दे। नगर है थीर इन के गांव भी दें ॥

मिट्टीन् सकाका, ६२। निव्धान् सानवाला नगर बीर रन्मदी ये छः नगर हैं थीर इन के गांध भी हैं॥

६३। यस्त्रालेस् के निवासी यष्ट्रीसेयों की यहूदी न निकाल सकी से। प्राप्त की दिन सें। यवसी यह-दियों के संग यह शलेम् में रहते हैं॥

१६ फिर यूबुफ की बन्तान का भाग चिट्ठी डालने से ठहराया गया उन का विद्याना यरोद्दी के पास की यर्दन नदी से अर्थात् पूरव शोर यरीदी के जल से आरंभ द्दीकर उस पदाडी देश दाते दुए जी जंगल में दै वेतेल्को पदुंचा॥ २। वदां से वद तूज् ला पदुचा श्रीर ररेकियों के सिवाने दोते दुर खतारीत पर जा निकला, ३। चीर पव्छिम खोर यपलेतियों के विवाने उतरके फिर नीचेवाले विधारीन् के ियाने दुई श्रीर उन के नाम महला नाम्रा हाउला मिल्का दोको गोजेर् को पहुंचा थीर समुद्र पर निकला॥ 8। सा मनाशे थार रप्रेम् नाम युसुफ के दोनां पुत्री की सन्तान ने व्यवनां व्यवना भाग लिया ॥ ५ । रहीमिया का सियाना उन के कुलों के यनुसार यह ठहरा श्रशीत् उन के भाग का सिवाना पुरव से आरंभ दे। कर अत्रोतद्वार से दाते दुर कंपरले विधारीन् ला पहुचा ॥ ६ । स्रीर उत्तरी खिळाना पव्छिम खीर के मिक्मतात् से आरंभ दीकर पूरव कीर मुङ्कर सानत्शीला का पहुंचा थीर उस के पास में दीते द्वुष यानाद् लीं पहुँचा ॥ ०। फिर यानाद् से वह प्रतारीत् श्रीर नारां की उतरता हुआ यरी दे के पास द्वीकर यदन पर निकला ॥ ८। फिर वही सिवाना तप्पृद् से निकलकर थै।र पव्छिम स्रोर जाकर काना के नाले तक दोकर समुद्र पर निकला। रप्रैमियों की गीत्र का भाग उन की कुली की प्रनु-सार यही ठद्दरा॥ १। श्रीर मनश्येदयों के भाग के बीच भी कई एक' नगर अपने अपने गांवी समेत

कनामी गोलेर् में खसे घो उन की एप्रैमियों ने छहां से न निकाला से। वे कनानी उन के बीच बाल के ६९। श्रीर जंगल में ये नगर हैं वर्णात् खेतराया | दिन लों बसे हैं श्रीर बेगारी में दास का सा काम करते है ॥

> १७. फिर यूनुफ को केटे मनश्ये को गीय का भाग चिट्ठी डालने से यह ठहरा। मनक्को का जेठा गिलाद् का पिता माकीर् जो योद्वा या इस कारण उस के वम की गिलाद थीर वाशान् मिला ॥ २ । सी यह भाग दूसरे मनध्ये-इयों को लिये उन को कुलों को ग्रनुसार ठहरा षार्थात् षावीरजेर् हेलेक् ग्रमीरल् घेकेम् हेपेर् ग्रीर श्रमीदा को प्रापने प्रापने कुलों के अनुसार यूसुफ के पुत्र मनक्यों की घंडा में की पुरुष घे उन की अलग खला वंशों के लिये ठडरा ॥ ३। पर हंपेर् की शिलाद का पुत्र माकीर् का पाता ख्रीर मनश्चे का परपाता या उस की पुत्र सलीफाद् की घेटे नहीं खेटियां ही ग्रीर तिसी दै॥ ४। से। वें एलाजार् याजक नून् के पुत्र यद्येश्र थै।र प्रधानीं के पास जाकर कहने लगीं यदीया ने मूसा की बाजा दिई घी कि वह इस की इसारे भाइयों के बीच भाग दे। से यहाबू ने यहे। या की प्राचा के प्रनुसार सन्दे सन के चचाग्रों के बीच मारा दिया॥ ५। से सनक्ये की यर्दन पार गिलाद् देश श्रीर बाशान् की छोड दस माग मिले ॥ ६ । क्योंकि मनश्शेदयों के बीच मनश्रोई स्त्रियों को भी भाग मिला ग्रीर इसरे मनश्रो-इयों की गिलाद् देश मिला ॥ ७ । थ्रीर मनक्शे का मियाना आधेर् से ले मिक्मतात् लें पहुंचा जो शकेम् के साम्दने है फिर बह दक्किवन खोर वरुकर रन्तप्रह के निवासिया तक पहुंचा॥ द। तप्पूड् की भूमि तो मनश्री की मिली पर तप्पूड् नगर जी मनश्री के सिवाने पर वसा है से एप्रैमियों का ठहरा॥ १। फिर दहां से यह यियाना काना के नाले तक उत्तरके उस की दिक्खन खोर तक पहुँच गया ये नगर पदापि

ठहरे श्रीर मनश्ये का सिवाना उस नाले की उत्तर श्रोर से जाकर समुद्र पर निकला॥ १०। दिक्किन थोर का देश तो स्प्रेस की थीर उत्तर खार का मनश्ये के। मिला थीर उस का सिवाना समुद्र ठहरा थेरा वे उत्तर श्रोर खाग्रेर् वे थेर प्रव श्रोर इस्साकार् से लगे॥ ११। ग्रीर मनश्ये की इस्सा-कार् थ्रीर बाधेर् श्रपने ग्रपने नगरीं समेत वेत्यान् यिख्लाम् श्रीर श्रपने नगरी समेत दीर् के निवासी थीर खपने नगरी समेत एन्दोर् के निवासी थी।र ष्प्रपने नगरी समेत तानाक् के निवासी ग्रीर ष्प्रपने नगरी समेत मित्रहों के निवासी ग्रे तीना कचे स्थानी पर बसे हैं॥ १२। पर मनश्योई उन नगरी के निवासिया की उन में से न निकास सकी से। वे कनानी उस देश में वरियाई से वसे रहे॥ पड़। तै। भी खब इदाएली सामर्थी है। गये तव कनानियों से बेगारी तो कराने लगे पर उन का पूरी रोति से निकाल न दिया॥

98 । युमुफ की सन्तान यदेश्य से कदने लगी इम तो गिन्तों में बद्दुत दे क्यों कि अब लों यदे। बा इमे बाशीय देता बाया है फिर तू ने इमारे भाग के लिये चिट्ठी डालकर क्याे एक दी खश दिया है ॥ १५ । यहीशू ने उन् से कदा यदि तुम गिनती में बहुत हों श्रीर स्प्रैम का पहाडी देंग्र तुम्हारे लिये क्वेंग्टा हो तो परिक्तिया ग्रीर रपाइयों का देश की वन है उस में जाकर पेड़ी की काट

मनकों के नगरी के बीच में चे तीभी एप्रैम् के । आस पास का देश भी सुम्हारा है। जाग्गा क्योंकि चाहे कनानी सामर्थी हो थीर उन के पास लोहे के रण भी दों तै।भी तुम उन्दे वदां ये निकाल यकागी।

१८ फिर इसाएलियों की सारी मबडली ने श्रीला में एकट्टी दीकर वदां मिलापवाले तंयू की खड़ा किया क्योंकि देश उन के वश में आ गया था॥ २। श्रीर इसारलियें मे से सात गोत्री के लीग अपना अपना भाग विना पाये रह गये थे ॥ ३। सा यहाश ने इसामलियों से कदा जी देश तुम्दारे पितरी के परमेश्वर यदीवा ने तुम्हे दिया है उसे ग्रापने प्रधिकार में कर सने में तुम कव लो किलाई कारते रहागे॥ ४। श्रव गीत्र पीके तीन मनुष्य ठदरा ले। श्रीर में उन्हें इस लिये भेज़गा कि वे चलकर देश में धूम फिरे थीर अपने व्यपने गात्र के सारा के म्याजन के व्यनुसार , उस का दाल लिख लिखकर मेरे पास लीट प्रारं॥ ५। श्रीर वे देश के सात भाग लिखें यहूदी ता दिक्खन श्रीर ष्यपने भाग में श्रीर यूसुफ के घराने के लाग उत्तर खोर श्रपने भाग मे रहे॥ ई। श्रीर लेबीयों का तुम्हारे बीच कोई भाग न देशा क्योंकि यदावा का दिया हुआ याजकपद घी उन का भाग दे श्रीर गाद बबेन श्रीर मनश्ये के श्राधे ग्रीत्र के लाग यर्दन की पूरव ग्रोर यदीवा के दास सूचा का दिया हुआ क्षेपना अपना भाग, पा चुक्रे दे॥ ७। श्रीर सुम देश के सात भाग लिखकर मेरे पास से बाखी श्रीर डाला ॥ १६ । यूमुफ की सन्तान ने कहा मै यदां तुम्दारे लिये अपने भरमेश्वर यदीवा के साम्बने वह पहाडी देश हमारे लिये क्वाटा है थीर चिट्ठी हालुगा ॥ ६। से ये पुरुष सठकर चल क्या बेत्यान् थ्रीर उस के नगरो में रहनेहारे क्या हियें थ्रीर सेंग उस देश का हाल लिखने की चले यिजुल की तराई में रहनेहारे जितने कनानी नीचे उन्हें यद्याश्रू ने यह आचा दिई कि जाकर देश मे को देश में रहते हैं उन सभी के पास लोहे के रथ घूमी फिरी थीर उस का दाल लिखकर मेरे पास हैं॥ ९७। फिर यहेश्यू ने क्या रहेमी क्या मनक्ये दे लैंडि आयो ग्रीर में यहां श्रीले। में यहोत्रा के स्रायीत् यूसुफ के सारे घराने से कड़ा द्वां तुम लोग तो | साम्दने तुम्दारे लिये चिट्ठी डालूगा ॥ ९। से वे गिन्तों में बहुत हो थीर तुम्हारा बड़ा सामर्थ्य भी पुरुष चल दिये थीर उस देश में घूमे थीर उस के है से तुम की केवल एक ही भाग न मिलेगा॥ नगरी के सात भाग कर उन का हाल पुस्तक में १८। पहाडी देश भी तुम्हारा हो जाएगा वह बन जिखकर शीला की कावनी में यहेगू के पास आये॥ तो है पर उस के पेड काट डाला तब उस की १०। तब यहाशू ने शोला में यदीवा की साम्हने उन की

लिये चिद्धियां हालीं चीर यहीं यहेग्यू ने इकारतियों। चीर जिन्यामीनियों की ग्रीत्र की उन के कुली के की उन के भागों के चनुसार देश यांठ दिया॥ वित्सार ये नगर मिले वर्षात् यरीहा वेघीग्रला

११। श्रीर बिन्यामीनियों के ग्रीय की विट्टी इन के कुलों के बतुमार निकली थार चन का भाग, पहाँदयी थीर युमुफियी के बीच पड़ा॥ १२। सी उन का उत्तरी सिवाना यर्दन मे पारंभ हुणा थार यरीहा की उत्तर शर्लंग में चठते हुए पंच्छिम खार पहाड़ी ष्टेश में द्वाकर बेताबेन के लंगल में निकला ॥ १६। यदां में यद हुज् की पहुंचा है। येतेन् भी करायता रे थार लुझ की दिक्यन बलंग से हारा हुए निचले द्येचोरोन् की दिक्यन खार के प्रशास के पास दी अयोगद्वार की उसर नामा ॥ १८ । फिर पव्छिमी मियाना मुद्दुके धेघारान् के माम्दने थार उस की दिक्यिन चीर के प्रदाह में दोते दुए किर्यत्याल् नाम ,यहदियों को एक नगर पर निकला वी किर्यत्यारीस भी करायता है पिकाम का मियाना यही ठहरा ॥ १५ । फिर हफियन बालंग का सियाना चिंदम में चारंभ कर किर्यत्यारीम् के चिरे से निकलकर नेप्रीष्ट्रको माते पर पहुंचा, १६। थीर डम प्रदाइ के सिरे पर उतरा जी टिन्नीस् की पुत्र की तराई के माम्टने ग्रीर रपाईम् नाम तराई की उत्तर थे। है यहां वे यह हिन्नोस् की तराई में प्रधात यूयम् की दिक्यिन प्रलग द्रीकर जनुरीतील की उत्तरा ॥ १९ । यदां से यद उत्तर ग्रार मुङ्कर सन्ग्रेमेग्र की निकन उस गलीसात की खार गया का खदुम्मीम् की चढाई की मास्टने है फिर घटां हे घट रुधेन् के पुत्र घाटन् के पत्यर की उत्तर गया ॥ ९८ । यहां से यह उत्तर थोर जाकर श्रराद्या के साम्टने के पदाह की खलग में होते हुए बरावा की सतरा॥ १९ । घटा में बद मियामा धेघारला की उत्तर खलंग मे जाकर खारे ताल की उत्तर खार के काल में यर्दन के मुटाने पर निकला दक्कियन का मियाना यही ठहरा॥ २०। श्रीर पूरव श्रीर का मियाना यर्डन ही ठहरा। विन्यामीनियों का भाग चारी थ्रीर के सिवानी मिटत उन के कुनों के श्रनुसार यही ठद्दरा ॥ २९ ।

१र्ट- दुसरी चिट्ठी शिमीन के नाम पर प्रार्थात् शिमीनियों के कुली के यतुसार उन के गोत्र के नाम पर निकली थीर उन का भाग यहाँदियों के भाग के बीच ठदरा ॥ २। उन के मारा में ये नगर दें अर्थात् वेर्णेवा **शेवा** मालादा, ३ । इसर्ग्याज् याला ग्सेम्, ८ । रज्तीालद् यतुल द्वामी, ध । विक्रग् वेत्मकायात् द्वस्त्रीया, ६ । वित्तवाचीत् श्रीर शायदेत् ये तेरह नगरं श्रीर दून के जाद्य कर निवेश 91 फिर ऐन् रिस्मीन म्तेर् श्रीर श्राणान् ये चार नगर गायी समेत. ८। थीर वालत्वेर जा दक्षियन देश का रामा भी कष्टायता है उस ली इन नगरी की चारी ग्रीर के यय गांव भी वर्षे नित । शिमोनियों के गीत्र का भाग उन के फुला के अनुसार यही ठहरा॥ ९। शिमोनियों का भाग तो यट्टियों के श्रश्र में से दिया गया क्योंकि यष्ट्रदियों का भाग उन के लिये दापुत था इस कारक जिमीनियों का भाग उन्धीं के भाग के योच उदरा॥

१०। तीसरी चिट्ठी जयूलूनियों के कुलों के अनु-सार उन के नाम पर निक्ताी खीर उन के भाग का सियाना सारीद् तक पर्तुचा॥ ११। खीर उन का सियाना पांच्छम खीर मरला की चठकर दक्ष्येथेत् की पर्दुचा खीर योक्नाम् के साम्दने के नाले ली पर्तुच गया॥ १२। फिर सारीद् से यह सूर्योदय की खीर मुद्दुकर किस्तीतावीर् के सियाने ली पर्तुचा वापी की स्त्रीर चढ़ा॥ १३। यहां से वह पूरव स्त्रीर 'सारो सककर राधेपेर स्रोर सत्कासीन को राया थार उस रिक्सोन में निकला की नेया से लगा है ॥ 98 । वहां से वह सिवाना उस की उत्तर खोर मुङ्कर इह्मातान् पर पहुचा और यिप्प्रदेल् की सराई मे निकला ॥ १५ । कतात् नदलाल् शिद्यान् विदला थीर घेत्लेक्षेम ये बारक मगर जन के 'गांवी (समेत चरी भाग के ठहरे ॥ १६ । जिल्लू नियों का भाग चन की क्लों के अनुसार यही ठदरा खीर उस मे ध्रपने खपने जांथों समेत ये ही नजर हैं॥

१७। चै। ची चिट्ठी इस्साकारियों के कुलों के अनुसार सन के नाम पर'निकली ॥ १८ । ग्रीर सन का विद्याना यिंजुेल् कसुल्लात् शूनेम्, १९ । इपारैम् शीखोन् खनाघरत्, २०। रठ्यीत् किश्योन् रहेम्, २९। देमेत् पन्गद्गीम् एन्डट्टा थे।र वेत्यस्वेष् तक यहुचा ॥ **३३। फिर श्रह सिधाना ताधार् ग्रह्मूमा खेतर छे**त्ज्ञेमेश् लीं पहुंचा थार उन का विवाना यर्दन नदी पर निकला सा उन की सेलइ नगर अपने अपने गांधा यमेत मिले ॥ २३ । कुलें के खनुसार ऋस्साकारियों के गोत्र का भाग नगरीं सार गांधी समेत यही ठहरा॥ े २८। पांचवीं चिट्ठी खाशेरियां के गोत्र के कुलां के अनुसार उन के नाम पर निकली ॥ ३५ । उन के सिवाने में 'इस्कत् इली वेतेन् खनाप, ३६ । थलम्मेल्लेक् थमाद् थीर मिशाल् चे थीर वह पव्छिम थार कर्मील् सी धार शोदीर्लिझात् ली पर्दुचा ॥ २० । गिमर वह सूर्योदय की ग्रार मुस्कर वेत्दागीन् की गया श्रीर जबूलून् के भाग लीं श्रीर यिमधेल् की तराई से उत्तर स्रोर चेकर खेतेमेक् स्रोर नीयल् लीं पहुंचा थीर उत्तर थीर जाकर कायूल पर निकला॥ ३८। ग्रीर वह एवीन् रहीव् इमीन् श्रीर काना से द्देशकर वहें सीदीन की पहुचा ॥ २९। वर्दा से वर सिवाना मुड़कर रामा से होते हुए सीर् नाम गढवाले नगर लेक्चिला गया फिर सिवाना होसा की खोर मुडकर थीर अक्नीव् के पास के जाना निषट गया तब दशारिक्यों ने नून् के पुत्र देश में ही कर समुद्रं पर निकला ॥ ३०। समा थापेक् थीर रहीय भी वन के भाग ने ठहरे सी बाईस नगर

भीरं खड़ां से खठते बठते दावरत् में निकला भीर | प्रापने ग्रापने ग्रापी समेत वन का निले ॥ ३९ । अली के अनुसार कार्जेरियों के गीत्र का भाग नगरी कीर गांवीं समेत यही ठदरा ॥

इर । इटटी विट्ठी नप्रासीयों के कुलें के **जॅनुसार 'सन की नाम पर निकली है ३३। स्रीर उन** का सिवाना देलेपू से ग्रीर सानद्गीस् में के बांब वृक्ष से बदामीनेकेव और यहील से द्वाकर और लक्कुम् की जाकर यदेन पर निकला ॥ ३४। यहां से वर विवाना पव्छिम खीर मुस्कर प्रवृनीतावीर की गया थीर बद्दां से दुक्कीक् की गया श्रीर दक्किन योर जयूलन के भाग नी श्रीर पिक्किम थीर साशेर के भाग सी बीर सूर्व्यादय की स्रोर यहूदा के नाग के पास की वर्दन नदी पर पहुंचा । इप । स्रीर उन के गढवाले नुगर ये हैं कर्षात् सिट्टीम् सेर्'इम्मत् रङ्गत् किन्नेरेत्, ३६। प्रदामा रामा द्वाचार्, ३०। केटेज् रदेर रन्दासर्, ३८। यिरान् मिगदलेल् द्वारेस् येतनात् खीर घेत्श्रेमेश्ये चन्नीस नगर गांधी समेत उन का निते। इर । कुलों के अनुवार नप्तालीयें के गोत्र का भाग नगरी चार उन के गांधी समेत यही उदरा ॥

80 । सामयीं 'चिट्ठी कुली के प्रनुसार दानियां के गोत्र के नाम पर निकली ॥ हर । और उन के भागा के विद्याने में चारा रूप्ताम्रील् ईर्णेमेश्, र्श्व। ग्रालस्यीन् प्रय्यालान् वित्ला, ४३। एलान् तिम्रा रकोन्, १४। 'रल्तके गिळ्यतीन् यालात, १५। यहूद् यनेवं क् ग्रायिम्मीन्, ६६ । मेयकीन् श्रीर रक्कीन् ठदरेखीर यापा के साम्दने का सिवाना भी उन का या॥ 89 । 'स्रीर दानियों 'का' भाग 'इस्स से<sup>६</sup> क्षाधिक है। गया क्षर्यात् टानी लेंग्रेम् पर चठ्कर उस से लडे थै।र उसे लेकर तलवार से मार लिया सीर **उस को अपने** अधिकार में करके उस में वस गये चीर खपने मूलपुरुष के नाम पर लेशे स्कां नाम दान् रक्खा॥ ४८। कुनें के ब्रनुसारं दानियों के ग्रीत्र का भाग नगरीं स्रोर गांवी समेत यही उद्दरा ॥

% । अव देश कां सिवानी के मनुसार बांटा

<sup>(</sup>१) मूल में उन से ।

यदेश को भी भाषने बीच में रक्ष भाग दिया। ५०। यदीया। के कहे के अनुसार-सन्दा-ने सस की उस का माता हुआ नगर दिया यह रापेस के प्रधाही देश में का ,तिसुरसेरइ- है. और वह उस- नगर की यसाकर उस में रहने लगा ॥

५९। की की भाग रलाजार् याजक-धौर नून् के पुत्र यहीश थीर दसामलियों के गोत्रों के पराना के पितरी के मुख्य मुख्य पुरुषा ने शीला में मिलाप-वाले संयू के द्वार पर यहाँवा के साम्दने चिट्ठी डाल हालके बांट दिये सा ये ही है निदान- उन्हों ने हेश बांटना निपटा दिया ॥

(यरवनगरी का उहराया जाना)

२०. फिर यहाया ने यहाशू से कहा, २। इसारतियों से यह-कह कि मै ने मूचा के द्वारा सुम से शरक नगरीं की को चर्चा किई घी उस के अनुसार उन की ठटरा ला, ३ । जिस से जा काई भूल से विन-जाने किसी की मार डाले यह उन में से किसी में भाग जार से व नगर- रूजन के यसटा सेनेदारे से यसने को लिये सुम्हारे भारबस्थान ठक्टरे ॥ ४ । यह उन नगरें मे से किसी की भाग जाए बीर उस नगर के फाटक में खडा है। कर उस के पुरिनयों की अपना मुकट्टमा कह सुनाए थैरर ये उस की अपने नगर मे मपने पास टिका ले श्रीर उसे कोई स्थान दें जिसे में यह उन के-साध रहे॥ धू। धीर यदि ग्रन का पलटा लेनेहारा उस का पीका करे ती वे यह जानकर कि उस ने अपने पहासी का विन जाने ग्रीर पहिले उस से बिम बैर रक्ष्णे मारा उस ख़नी की उस के द्वाध में नर्दे ॥ ई। ग्रीर अब ली बह- मण्डली के साम्दने न्याय के लिये खड़ा न-ही सीर जब लें उन दिनों का महायाजक न सर जाए तथ सी यह उसी नगर में रहे-उस के पीके-यह-ख़नी यापने नगर की लैटिकर जिस से यह भाग बाया है। बापने घर में किर रहने पार ॥ ७ । से। इन्हों ने नप्नाली के पदाको देश में गालील के केदेशू की बीर-एवेंस के अली बीर बाधर बीर नप्नाली के नीकी के भाग

देश में किर्यंतर्या की ची देवीन भी कदावता है पवित्र ठहराया ॥ ६। श्रीर यरीहा के पास-के यर्दन की पुरव मोर- उन्हों ने स्वेन के गोत्र के भाग से वेसेर् की जी जगल मे चैरिस मुमि-पर वसा है भैर गाद के गोत्र के भाग में गिलाद के रामीत् की थीर मनक्ष्ये के गीत्र के भाग में बाबान के गीलान को ठरराया ॥ ९ । सारे इसारिलयों के लिये श्रीर चन को स्रोच रहनेहारे, परदेशियों को- लिये भी जो नगर इस मनसा से ठदराये गये कि जो कोई किसी प्राक्षी की भूल से मार डाले से उन मे-से किसी मे भाग जार-थीर जब ली न्याय के लिये मरहली के साम्दने खडा न हो तब ली ख़न का पलटा लेने-द्यारा उसे मार डालने-न-पाए सा ये ही हैं॥

(सेवीया की यसने के नगरी का दिया जाना)

२१ त व लेबोयों के पितरों के घराना के मुख्य मुख्य पुरुष एलाजार याजक भीर नून् के पुत्र यदीशू धीर दक्षारली गोत्री की पितरीं के परानी के मुख्य मुख्य पुक्षीं की पास क्षाकर, २। कनान् देश के श्रीला नगर में कइने लगे यदे। या ने मूसा से इसे वसने के लिये नगर थीर इमारे पशुक्षी के लिये उन्दीं नगरा की चरा-दया भी देने की भाजा दिलाई घी॥ इना से इसारोसियों ने यही वा के कदे के प्रमुसार प्रापने ष्रपने-भाग-में से लेबीया की चराइयां समेत ये नगर-दिये ॥

8। करातियों के कुली के नाम पर चिट्टी निकलो से लेखीयों में से दादन यातक के व्यंश को यष्ट्रदा शिमान् श्रीर बिन्यामीन् को गोत्री के भागा में से तरह-मगर मिले॥

प्राचीर वाको कहातियां का एप्रेस-के-ग्रीय को कुलों और दान् को गोत्र और मनक्यों को स्नाधे गीत्र, के भागे में से चिट्ठी डाल डालकर दस, नगर-दिये गये ॥

६। और ग्रेमानियों की इस्लाकार्-के ग्रीष्ट्र के पदाड़ी देश से-शक्तेम् की शीर बहुदा के पडाड़ी ∫से से शीर सनक्ष्ये के उस ग्राधे शीत्र के भाग से से नगर दिये गये॥ · · ७। श्रीर कुलों के श्रनुसार मरारीयां का बंबेन् गाद् और खळूलून् के गोंकी के भाग में से खारह नंगरं दिये गये॥

🖒 । जी आचा यहावा ने मूमा से दिलाई थी सब नगर चराइयों समेत दस ठएरे ॥ उस की अनुसार इसारालिया ने लेबीया की चरा-ध्यों समेत ये नगर चिट्ठो डाल डालकर दिये॥ ९। उन्हों ने यहदियों खीर शिमानियों के गोत्रों के भाग में से ये नगर जिन के नाम लिखे हैं दिये॥ १०। ये नगर लेखीय कहाती कुलों में से हास्त् के यंग को लिये थे ध्योकि पहिली चिट्टी उन्हीं के नाम पर निकली थी।। १९। अर्थात् उन्दों ने उन की यहूदा के प्रहाड़ी देश में चारों श्रोर की चराइयें। समेत किर्यतर्का नगर दे दिया जी बानाक के पिता भवा के नान पर कहताया खीर हिल्लान भी फंडा-वता है, १२। पर उस नगर के खेत और उस के गांव उन्हों ने यपुने की पुत्र कालेव की । उस की निज भूमि करके दे दिये॥ १३। सा उन्हों ने हायन् याजक को वंश की। चराइयों समेत खूनी की शरक के नगर चेत्रीन् कीर अपनी अपनी चराइयों समेत लिला, १४। यतीर् एक्तमा, १५। द्वालान् दवीर्, १६। ऐन् युत्ता और वेत्योमेण दिये का उना दोनी गीली के भागा में से नव नगर दिये गये॥ १७ । स्रीर बिन्यामीन् के गोत्र के नाग' में से अपनी स्थपनी घराष्ट्रया समेत ये चार नगर दिये गये श्रर्थात् गिछान् गोबा ॥ १६ । यानातीत् खीर प्रस्ते।न् ॥ १९ । सी द्वाबन्वशी याजकी की तेरद नगर और उन की घराइयां मिलीं॥

२०। फिर बाकी कहाती लेबीयों के कुला की माग को नगर चिंट्टी डाल डालकर स्प्रैम के। गोत्र के भाग में से दिये गये ॥ २९। प्रार्थात् उन की चराइयों समेन स्प्रैस के पहाड़ी देश में ख़नी के णरण लेने का शकीस् नगर दिया गया फिर अपनी श्रमनी चराक्यों समेत ग्रोबेर, रेर्गा किव्हेस् बीर घेथोरीत् ये चार नगरें विये गये ॥ २३ । थीर ' 89 1 दशारितयों की निज 'भूमि के बीच वान् हैं गोत्र के भाग में से अपनी अपनी चराइयों लेबोयों के सर्व नगर अपनी अपनी चराइयों समेत

मी जी बार्गान् में पार चिट्ठी हाल डालर्कर तेरह | समेत श्लतके गिळ्यते म्, २४ । श्रेणालान् श्रोर बाजिम्मोन् ये चार नगर दियेगये ॥ स्थ । स्रीर सनध्ये के बाधे शात्र के नाग में से प्रापनी सामनी चराइंगी समेत तानाक् थीर गित्रमोंन् ये दी नगर दिवे गये॥ २६ । सा बाकी कहातियों के कुलां के

२०। फिर लेखीयों के कुलों में के ग्रेगीनियों की मनप्रयो के खाधे ग्रीय के भाग में से खपनी सपनी चराइयों चॅमेत ख़ूनी के यर्ग का नगर वायान् का गोस्तान् खीर विश्तरा ये दी नगर दिने गरे॥ २६। श्रीर इस्लाकार के गोत्र के नाग में से अपनी खपनी चरास्या समेत किश्यान् दाखरत्, ३९ । यर्मत् श्रीर रन्मानीस् ये चार नगर दिवे गवे ॥ ३०। प्रीर आशेर् के गात्र के भाग में से प्रापनी प्रापनी चरादयों समेत मिश्राल् यब्दोम्, ५९। देल्फात् श्रीर रहीख ये चार नगर दिये गये ॥ ३२ । श्रीर नप्ताली के गीन के भाग से से खंपनी प्रापनी चराइयें समेत खनी के भरण का नगर गालील का केदेण भिर प्रमीत्-देश कीर कर्तान् ये तीन नगर दिने गरे॥ ३३। गोर्थीनियों की कुलों की अनुसार उन के सब' नगर ग्रपनी व्यपनी चराइयों समेत तरह ठररे ॥

इष्ठ। फिर बाकी सेबीयों वार्थात् मरारीयों के कुली की जबूलून के गील के भाग में से अपनी ब्यूपनी चराइयों बमेत याक्रांस कती, ३५। दिसा कोर<sup>े</sup> नष्टलाल् ये चार नगर दिये गये ॥ ३६ । श्रीर क्षेत् की ग्रीष्त्र के नाग से से अपनी अपनी अराइयो समेतं श्रेमेर् यष्टमा ॥ ३०। कदेमात् स्रोर मेपात् ये चोर नगर दिये गर्य ॥ इद । श्रीर गाद को ग्रीत्र के नाग में से अपनी अपनी चारद्वयें समेत ख़नी की शरंग का नगर गिलाद से का रामात् किर महनैस, इर । इश्वान् थैंार याबेर् को संख मिलाकर घार नगर है दिये गये ॥ 80 । लेबोयों के बाकी यूली श्रर्थात् मरारीयां के कुला के श्रमुसार उन के सव नगर ये ही 'ठहरे सा उन का बारइ नगर विद्वी डाल डालकर विथे गर्वे ॥

भड़तालीस ठदरे ॥ ४२ । ये स्व नगर भयनी अपनी १० । मनक्के के आधे गोत्रियों की मूसा ने खाशान् सारीं कार की सराइयों के साथ ठघरे देन सब में भाग दिया था पर दूसरे आधे नेत्र की यदीशू नगरों की यही दशा थी ॥

४३। ये यहावा ने स्वार्णलयों को वह सारा देश दिया लिसे उस ने उन के पितरों को किरिया खाकर देने कहा था श्रीर वे उस के अधिकारी हाकर उस में वस गये॥ ४४। श्रीर यहावा ने उन सव वातों के अनुसार जी उस ने उन के पितरों से किरिया खाकर कही थी उन्हें चारों खोर से विश्वास दिया श्रीर उन के शशुखों में से कीर्द भी उन के साम्द्रने खड़ा न रहा यहावा ने उन समें का उन के वश में कर दिया॥ ४५। जितनो भलाई की वातें बहावा ने स्वारल् के घराने से कही थीं उन में से कोई थात न कूटी सब की सब पूरी हुई॥

२२. उस समय यहाशू ने ख्योनियों गादियों की युलवाकर कणा, र। सी सी माजा यहावा की दास मुसा ने तुन्दे दिई घीं से सब तुम ने मानी है ग्रीर का बा पाचा में ने तुम्हें दिई है उन सभी की भी तुम ने माना है॥ ३। श्रांब के दिन ली यह नी यदुत समय बीता है इस में तुम ने अपने भाइयो की कसी नहीं त्यागा ग्रापने परमेशवर पहाला की याचा तम ने चैकिसी से मानी है। १। फ्रीर ग्रव तुम्हारे परमेश्वर यहावा ने तुम्हारे भाइयों की अपने यंचन के प्रनुसार विद्यान दिया है से प्राय तुम क्षाटको भागने भागने होरी का भार व्यवनी निज सूर्म में जिसे यहावा के दास मूसा ने यर्दन पार शुम्हे दिया चले आयो। ॥ ॥ पतमा दी कि इस में यूरी चै।कसी करना कि ला बाचा धार व्यवस्था पदावा फे दास मूसा ने तुम क्या दिक् उस को मानकर धापने परमेश्वर पद्दावा से प्रेम रक्खी उस के सारे मार्गी पर चला उस की जासाएं माना उस की भारत में लवलीन रहा श्रीर अपने सारे मन श्रीर सारे जीव से उस की सेवा करो ॥ ६। तव यदीश ने उन्हें साधीर्थाद देकर बिदा किया थीर वे सपने धापने देरे की। चले ॥

१ । सनको के आधे गीतियों की सूचा ने खाशान् में साग दिया था पर दूचरे खाधे गित्र की यदिशू ने उन के सादयों के बीच यदन की पिन्क्स सीर भाग दिया। उन की जब यदेशू ने बिदा किया कि ग्रपने खपने डेरे की जाएं तब इन्हें आशीर्वाद देकर कहा, द। बहुत से पशु खीर चांदी साना पीतल लोहा सीर बहुत से बस्त्र सीर बहुत धन संपत्ति लिये हुग अपने अपने डेरे की लीट कान्नी ग्रीर आपने श्रुग्नें के यहां की लूट अपने भादयों के सग

र । तय बधेनी जाटी श्रीर सनश्चे के ग्राधे गोत्री इसारतियों के पास से प्रधात कनान देश के श्रीला नगर से अपनी शिलाद् नाम निज मूमि में क्षा मुसा से दिलाई हुई यहावा की बाजा के अनुसार उन की निज भूमि हा गई घी जाने की मनसा से लाट गये ॥ १० । श्रीर जब बबेनी गादी चीर मनको के आधे गोत्री यर्टन की उस तराई में पहुंचे जा कनान देश में है तब उन्हों ने बहा देखने के याग्य एक बढ़ी बेदी बनाई ॥ १९। तब इस का समाचार इसारलियों के सुनने मे खाया कि खबे-नियों गादियों श्रीर सनक्ष्ये के श्राधे गोत्रियों ने कनान् देश के साम्दने यर्दन की तराई में अर्थात् उस के वस पार की इसारिलयों का दै एक वेदी वनाई है ॥ १३ । जय इसारलियों ने यह सुना तय इसा-गलियों की सारी मगडली उन से लंडने के लिये चढ़ाई करने की घीला में स्कट्टी हुई ॥

'9\$। तथ इसार लियों में इसे नियों गादियों सीर मनारों के 'साधे गोतियों के 'पास गिलाद देश में एला जार याज के पुत्र पोनदास की, 98। श्रीर उस के संग दस प्रधानों की श्रार्थात इसार लुं के एक एक गीत्र में से पितरी के घरानों के एक एक प्रधान की भेजा श्रीर वे इसार लु के द्वारों में श्राप्त अपने पितरों के घरानों के मुख्य पुरुप थे। १५। सी वे गिलाद देश में इसे नियों गादियों श्रीर मनाशे के आधे गोतियों के पास जाकर कहने लगे, 9ई। यहावा की सारी मगडली यें कहती है कि यह क्या विश्वास्त्रात है से तुम ने क्यार्स की दगड अकेले उसी को न मिला॥

परमेश्वर यद्दावा का किया है। श्रां जो तुम ने एक कृष्टिया संन्धान हमारी सन्तान में से यद्दावा वेदी वना लिई है इस में तुम ने उस के पाके चलना किया है। १९। वना ले वह दे। से। से। से। से क्षां व्यापी एक वेदी है। इस के विषद्व वलवा किया है। १९। वना ले वह दे। मधील वा मेलविल के लिये नहीं, २०। देखा, पोर् के विषय का श्रांसमें यद्योप यद्दावा की पर इस लिये कि दमारे तुम्हारे स्नार पोके दमारे मगडली की भारी दयह मिला तै।भी ब्राज के दिन तुम्हारे वश के वीच सात्ती का काम दे इस लिये लों इस उस ग्रधर्म से ग्रुह नहीं हुए क्या वह कि इस देशमर्थाल मेलवाल थार वालदान चढ़ाकर तुम्दारे लेखे ऐसा घोडा दे, १८। कि खाल तुम यदेाया के मन्मुग्र उस की उपामना करे धीर खारी यदेाया के पीछे चलना छोड देते हो। खाल तुम के समय तुम्हारो सन्तान हमारो सन्तान से न कहने यहेाया से किर जाते थीर कल बह इसाएल को पाए कि यदेाया में तुम्हारा कीर्य भाग नहीं॥ सारी मण्डली से क्रोधित देशा॥ १९। पर यदि २८। से दम ने कदा जब व लेशा आगे के समय तुम्हारी, निज भूमि प्रशुद्ध हो तो पार प्राक्तर यहोया में हम में या हमारे यंश में यो फहने लगे तय हम को निज भूमि में जहां यहाया का नियास रहता उन में कहेंगे कि यहाया की येही के नमून पर बनी है हम लेगों के बोच प्रपनो बिज भूमि कर हुई इस बेदों की देखा इसे हमारे पुरुखाओं ने होम-सा पर इमारे परमेश्वर यहावा की येदी की हो। यदि या मेलयदि के लिये नहीं यनाया पर इस खीर की ई वेदी वनाकर न ता यदावा से फिर जाखा जिये वनाया था कि एमारे तुम्दारे बीच साक्षी खीर न दम से ॥ २०। देखा जब जेरदी खाकान् ने का काम दे ॥ २९। यद दम से टूर रहे कि यदावा से खर्च कि दूर है कि विषय विश्वासद्यात किया फिरके खाज उस के पीछे चलना हो है खीर खपने पर-तब क्या यहेगा का इस्तरल् की सारी मण्डली पर मेश्वर यदीया की उस बेदी की होड के उस के क्रोध न भडका थै।र उस पुरुष के अधर्म का प्रायाः नियास के सान्द्रने है है। सर्वाल अनुश्रीत या मेल-

आधे ग्रोतियों ने इसारल् को इसारों को मुख्य पुत्रीं। ग्रीतियों को इन द्यातीं को मुनकर पीनदास् याजक को यह उत्तर दिया कि, २२। यद्दीद्या जो ईण्टर और उस के सग्नी मगडली क प्रधान जो इसारल् वरन परमेश्वर है सोई ईश्वर परमेश्वर यहीवा इस की हजारों के मुख्य पुरुष थे से प्रसन हुण ॥ इर । की जानता है खीर इस्रारल् भी इसे जान से कि खीर रसाजार् याजक के पुत्र पीनहास् ने स्वीनियों यदि यहोवा से फिरके वा उस का विक्वासवात गादिया कीर सनक्केदयों से कहा तुम ने का यहावा करके इस ने यह काम किया है। ती आज इस न का ऐसा विक्रवासघात नहीं, किया इस से इस की वर्च ॥ २३। यदि इस ने बेदी को इस लिये बनाया आज निष्यत्वय हुआ है कि यहावा इसारे बीच है है। कि यहावा के पीके चलना क्रोई वा इस लिये कि हो। सुस लेगों ने इसारलियों की परीवा के छात्र उस पर दोमबिंस अनुविंस वा मेलबिंस, चकार ती। से बचाया है ॥ इर । तब एलाबार याजक का पूत्र यहोबा खाप इस का लेखा से ॥ वह । हम ने इसी पोनदान् प्रधानी समेत खब्रेनियों खीर गादियों के चिन्ता बीर मनसा से यह किया है कि बबा खाने पास से गिलाद से कनान् देश में इसारिलयों के खागे की तुम्हारी सन्तान इसारी सन्तान से कहने पास से गिलाद से कनान् देश में इसारिलयों के खागे की तुम्हारी सन्तान इसारी सन्तान से कहने पास से गिलाद से कनान् देश में इसारिलयों के खागे की तुम्हारी सन्तान इसारी सन्तान से कहने पास से गिलाद से कनान् देश में इसारिलयों के स्तो कि तुम् की इसारल् के परमेश्वर यहावा से ३३। तब इसारली प्रस्तृ हुए श्रीर परमेश्वर की धन्म क्या काम, २५। ये स्वीनियो है गादियो यहावा कहा सीर स्वीनिया श्रीर गादियों से लड़ने सीर ने की हमारे तुम्हारे बीच में ग्रर्दन का सिधाना कर उन के रहने का देश उजाड़ने के लिये चढ़ाई करने विण चैक्की यहावा में तुम्बारा कोई भाग नहीं रेसा की चर्चा फिर न किई ॥ इष्ठ। ग्रीर बग्रीनेयां चार

गादियों ने यह कहकर कि यह बेटी हमारे क्षेत्र काकी जीचं इस जात की सादी ठहरी है कि यहांचा ही परमेश्वर है उस जिदी का नाम हर् रक्खा ॥

(बहार के पदन उपदेश)

२३ इस के यहत दिन पीके जब यहाया ने दसामसियां की उन की चारी कोर के शत्रुकों से विशास दिया कीर यहे। श्रु हूं हो। सीर यहत दिनों हुया चा, २। तय यहाजू सब इसाए-लियों की वर्षात् पूर्वनियां मुख्य पुक्रयों न्यास्या कीर सरटारीं की युसवाकर कप्टने साम में ती बूटा थीर बहुत दिनी हा गया है ॥ इ। सीर तुम ने देखा है कि तुम्हारे परमेडवर पहावा ने तुम्हारे निमित्त इन सय जातियों से बया क्या किया है क्योंकि लो तुम्टारी खार लडता बाया है सा तुम्हारा परमेश्वर यद्याया है ॥ ८ । देखा में ने इन बची हुई जातियाँ को चिट्ठी डाल डालकर तुम्दारे ग्रीनी का माग कर दिया है थार यहन से लेकर मूर्व्याप्त की स्नार के यह समुद्र ली रष्टनेष्टारी उन सब नातियी की भी रेखा हो किया है जिन के। मैं ने काट हाला है ॥ ॥। थीर तुम्हारा परमेश्वर यहावा उन की तुम्हारे साम्हने से धिकियाकर उन के देंग से निकाल देशा चौर तुम ग्रापने परमेण्वर यद्दीयाको यचन को अनुसार उन के देश के लिखकारी है। जालोगी॥ ६ । से। यदुत दियाय यान्धकर बी कुछ मूसा की व्यवस्था की पुन्तक में लिखा है उस के करने मे चीकसी करना उस में न ती टिंटने मुहना श्रीर न थारं ॥ ७। ये जा जातियां त्म्दारे बीच रद गई हैं इन के योचन जाना इन के देवताया के नामां की चर्चा सक न करना न उन की किरिया खिलाना न उन की च्यासना न उन की दगडवत् करना। ८। परन्तु जैसे ग्राज के दिन हों तुम ग्रपने परमेश्बर यदे। या की भाक्ति में सवलीन रहते हा वैसे ही रहा करना ॥ ( । यद्दीया ने तुम्हारे साम्हेने ये बही बही भीर यसवना जातियां निकासी है श्रीर तुम्हारे साम्दने भाज के दिन लों कोई ठटर नही सका॥ ९०। तुम में से एक मनुर्ष्य हजार मनुष्यों के। भगाग्या (१) समीत् माधी ।

क्यों कि तुम्हारा प्रसिक्ष्यर यद्देश्या अपने बचन के बानुसार तुम्हारी स्रोर से लडता है ॥ ११। से। र्थापने परमेश्वर ग्रहाया में प्रेम रखने की पूरी चै।कसी करमा ॥ १२। क्योंकि यदि तुम किसी रीति यद्योद्या से फिरकर 'इन जातियों के बाकी लेगों से मिलने लगा जा तुम्हारे घीच घर्चे हुए रहते है थीर इन से व्याह शादी करकी इन के साध समधियाना करी, १३। ती निश्चय जाने। कि सारी की सुम्दारा प्रसिक्षर यहावा दून जातियी की तुम्हारे साम्दने से न निकालेगा स्रोर ये तुम्हारे लिये जाल खीर फंदे थीर तुम्हारे पांजरीं के लिये कोडे थीर तुन्दारी कांखों में कांटे ठदरींगी थीर यान्तर्में तुम इस थाच्छी भूमि पर से जी तुम्दारे परमेश्वर यद्दीचा ने तुम्हें दिई है नाग्र हा जाओंगे॥ 98 । सुनो में तो प्रव सब संसारियों की गांति पर जानेद्यारा दूरं श्रीर सुम सब स्वपने खपने दृदय श्रीर मन में जानते हा कि जितनी भलाई की बाते इमारे परमेश्वर यहावा ने हमारे विषय कहीं उन में से एक भी विना पूरी हुए नहीं रही वे सब की सय सुम पर घट गई हैं उन में से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही ॥ १५ । से बैसे तुम्हारे परमेश्वर यद्दीयां की कद्दी दुई उब भलाई की बात तुम पर घटी है वैवे ही यहावा विपत्ति की सब बाते भी तुम पर घटाते घटाते तुम की इस स्रच्छी भूमि पर से जिसे तुम्हारे परमेश्वर यद्दावा ने तुम्हें दिया है सत्यानाण कर हालेगा ॥ १६ । जब तुम चस वाचा को जिसे तुम्हारे परमेश्कर यद्याया ने तुम को आज्ञा देकर अपने साथ धन्धाया है उद्वांघन करके पराये देयताखों की उपासना थैार उन की दगहवत् करने जाे। तय यद्दीया का काेप तुम पर भडकेगा थीर तुम इस अच्छे देश में से जिसे उस ने तुम की दिया है वेग नाथ है। सायोगे ॥

र्8. कि र यद्येशू ने इस्राएल् के सब गोत्रियों की शकेस में एकट्ठा किया खैर इसारल् के पुरनियों मुख्य पुक्या न्यायियों

<sup>(</sup>१) मूल में सारी पृथियी।

द्वाचिर दुए॥ २। तब यदीशू ने उन सब सोगी से काहा इसारल् का परमेख्वर यहावा ये। कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहीम खैर नाष्टार्का पिता तेरद् आदि तुम्हारे पुरखा परात् महानद के चस पार रहते हुए दूसरे देवताखीं की उपासना करते थे ॥ ३। थ्राँर में ने तुम्बारे मूलवुक्य इव्राप्तीम की। महानद की उस पार से ले आकर कनान् देश के सब स्थानों से फिराया थीर उस का वंश बढ़ाया श्रीर उसे इस्टाक् की दिया॥ 8। फिर मै ने इसदाम् की यामूब थीर रसाव् की दिया थीर एसालू की मे ने सेईर नाम पदाकी देश दिया कि वह उस का प्रधिकारी है। पर याकुष बेटी पाती चमेत मिच की गया॥ ५। फिर में ने मूचा थीर द्वादन की भेजकर उन सब कामों के द्वारा की में ने मिस के बीच किये उस देश की मारा थीर पीहे तुम की निकाल लाया॥ ६। थीर मे तुम्हारे परखाओं का मिख में से निकाल खाया थीर तुम चतुद्र के पास पहुंचे श्रीर मिसियों ने रथ श्रीर सदारी की स्था से सास समुद्र सी तुम्दारा पीका किया॥ छ। यौर जब तुम ने यदीवा की दोहाई दिई तव उस ने तुम लेगों खार मिसियों के बीच अधियारा कर दिया थ्रीर उन पर चमुद्र की बदाकर उन की हुवा दिया और ना कुछ में ने मिन में किया उसे तुम लागी ने श्रपनी थांखा से देखा फिर तुम घटुत दिन जंगल में रहे॥ ८। पीके में तुम की। उन रमारियों के देश में ले आया जा यर्दन की उस पार वसे थे थार वे तुम से लड़े थीर में ने उन्हें तुम्हारे वश में कर दिया से तुम उन के देश के श्राधिकारी हा गये ग्रीर में ने उन की सुम्हारे साम्दने से सत्यानाश कर डाला॥ १। फिर माश्रायूके राजा विष्णे। एका पुत्र बालाक् उठकर इवारल् से लड़ा चीर तुम्हें चाप देने के लिये छार् के पुत्र विलास्की बुलवा भेजा॥ १०। पर में ने विलास की सुनने से नाष्ट किया वर्ष सुम की आशीय ही आशीय देता गया थे। में ने तुम को उस के द्वाध से बचाया॥

क्षीर सरदारीं की बुलवाया थीर वे परमेश्वर के साम्हने बीव जब धरी देत के लेता और समेरी परिस्की कनानी दिसी निर्माणी दिख्वी खेर ययूसी तुम से सहे तब में ने उन्हें सुम्हारे वश कर दिया ॥ १२। थ्रीर में ने तुम्हारे क्याग्ने टर्री की भेजा थ्रीर उन्हों ने एमेरिया के दोनी राजाग्री की सुम्हारे साम्दर्ने से भगा दिया देखा यह तुम्हारी सलवार वा धनुष्काकाम नद्दी द्वया॥ १३ । किर में ने सुम्बे रेसा देश दिया जिस मे तू ने परिश्रम न किया था ग्रीर ऐसे नगर भी दिये है जिन्दे तुम ने न वसाया था थार तुम उन में यसे हा थार जिन दाख धार जलपाई की बारियों के फल तुम खाते दा उन्दे तुम ने न लगाया था॥ १८। से यद यदाया का भय मानकर उस की सेवा खराई खार सन्नाई से करा श्रीर जिन देवताश्री की सेवा तुम्हारे पुरसा महानद के उस पार थीर मिस्र मे करते थे उन्हें दर करके यदावा की सेवा करा । १५। पीर यदि ू यद्दायाकी चेवा करनी तुम्दें-युरी लगे तो साज चुन ला कि किस की सेवा करोगे चार उन देवतायी की जिन की चेवा तुम्दारे पुरखा मदानद के उस पार करते थे चाहे गमारियों के देवतायों की नेवा करा जिन के देश में तुम रहते है। पर मैं तो घराने समेत यदाया ही की सेवा कराता। १६। तय लेगी ने उत्तर दिया यदे। वा को त्यागकर दूसरे देवताश्री की मेवा करनी यह इम से दूर रहे॥ १०। ध्योंकि हमारा परमेश्वर यद्याया बद्दी है जो दम को खार दमारे पुर-खाणीं की दासत्य के घर क्रधीत मिस देश से निकास ने भागा थीर हमारे देखते बढे बढे जाइसर्व्यकर्म किये थीर जिस सार्ग पर थीर जितनी जातियों के बीच इम चले ग्राते थे उन में इमारी रहा किई, १८। थीर हमारे साम्दने से इस देश में रहनेहारी ग्मारी थादि सर्व जातियों की निकाल दिया दे से इम भी यद्याया की सेवा करेंगे क्योंकि दमारा परमेश्वर यही है ॥ १९ । यदीश ने लोगों से कहा तुम मे यदेवा की सेवा नहीं दे। सकती क्योंकि यह पवित्र परमेश्वर है वह जलन रखनेदारा ईश्वर है वह तुम्हारे ग्रपराध थीर पाप जमा न करेगा ॥ २०। यदि तुम १९। तब तुर्म यदेन पार डीकर यरीचा के पास आये यदावा की स्थागकर विराने देवताओं की सेवा करने

117 × 160

संगो तो यदापि वह तुम्हारा भला करता शाया है तामी पीढ़े सुन्दारी दानि करेगा बीर सुन्दारा यन्त भी कर डालेगा ॥ २९। खेगों ने यदाणू से कदा नहीं एम यद्याया ही की सेवा करते ॥ ३३ । यहाश ने लोगों से कदा तुम खाप ती खपने सादी दी कि तुम ने बदाया की सेवा करनी ग्रंगीकार कर लिई है। उन्दों ने कटा पांधम साक्षी है।। २३। योज ने कहा छापने यीच के विराने देवताश्री की दूर करके अपना अपना मन दशाग्ल के प्रतित्रवर पहाया की श्रीर लगायो ॥ २८। लोगों ने यदेश से कटा एम तो अपने परमेश्वर यहावा ही की सेवा करेंगे थै।र उसी की यात मानेंगे॥ २५। तय यदेाजू ने उसी दिन उन लागों से याचा वन्धाई थैार शक्स में उन के लिये विधि श्रीर नियम उपराया ॥

२ई। यह सारा वृतान्त यहाजू ने परमेशवर की व्यवस्था की पुत्तक में लिख दिया थे।र एक वहा पत्यर चुनकर यहां उस यांचयुत्र के तले यहा किया जा बद्दादा के पवित्रस्थान में था॥ २०। तद यदेश ने सब लेगों से कदा मनी यह पत्थर इस ने इस में करें हैं उन्दें इस ने मुना है में। यह तुम्हारा शिखत्वीनहाम् कहलाती है और उस की दिई साची रहेगा न हो कि तुम अपने परमेश्यर की । गई घी ॥

मुकर जाकी ॥ २८ । तव यहीज़ ने लोगी की अपने अपने निज भाग पर जाने के लिये विदा किया ॥

(यहेग्यू पीर एलाजार का नरना)

२ र । इम बाहीं के घी है यद्दीया का दास नून् का पुत्र यदीषा एक की दस घरस का दीकर मर गया ॥ इ०। यीर उस की तिसुत्सेरट् में जी एप्रैस् के पदासी देश में गाश नाम पदास की उत्तर खलंग पर है उसी के भाग में मिट्टी दिई गई॥ ३१। स्रीर यदीज़ के जीवन भर श्रीर जी पुरनिये यदीज़ के मरने के पीके जीते रहे और जानते चे कि यहावा ने दमाएल् के लिये कैसे कैसे काम किये चे उन के भी जीवन भर इसाण्ली यदावा की सेवा करते रहे॥ ३२। फिर यूमुफ की प्रोड्डियां जिन्दे इस्रायली मिस चे से क्याये ये चा अफेस्की भूमि के उस भाग में गारी गई जिसे याकूय ने शकेस् के पिता इमीर से एक सा कसीता में माल लिया था सा बद यूसुफ की चन्तान का निज भाग हो गया॥ ३३। फिर धादन का पुत्र रलालार भी भर गया और उस की रप्रैम् के पदाड़ी देश में की उस पदाड़ी पर मिट्टी लागों का माद्यी रदेगा क्योंकि जितने यचन यदेश्या दिई गई जा उस के पुत्र योनदास् के नाम पर

## न्यायियों का वृत्तान्त।

(क्रमानिया ने से किसी किसी का माण ऐ।ना थीर किरी किरी का रह लागा)

१ महोशा के मरने के पी है इसार लियों ने यहीया से पूछा कि कनानियी के विषद्व लडने की दमारी श्रीर से पदिले कीन चढाई करेगा ॥ २ । यद्योया ने उत्तर दिया यदूदा चढाई

दिया है। इ.। से। यहूदाने अप्रते भाई शिमोन् से कहा मेरे संग मेरे भाग मे आ कि इस कनानियों से लई थीर मैं भी तेरे भाग मे जाजगा से जिमान उस की संग्रा चला॥ । श्रीर यहूदा ने चढाई किई क्षीर यदोवा ने कनानियां श्रीर परिव्जियां का उस को शाय में कर दिया से। उन्हों ने बेजेक् में उन न स दस इजार पुरुष मार हाले ॥ ५ । थ्रीर वेजेक् मे करेगा मुना में ने इस देश की उस के घाष में दे प्रदीनी विजेक् की पाकर वे उस से लड़े खीर कर्ना तयी

श्रीर परिक्तियों की मार हाला ।। ६ । पर खदीनी-चेन्नेस् भागा तब उन्हों ने उस का पीका करके उसे पकड़ लिया श्रीर उस की दाय पांच के श्रंगूठे काठ हाले ॥ ७ । तब खदीनीचेन्नेक् ने कहा दाय पांच के ग्रंगूठे काठे हुए उत्तर राजा मेरी मेन के नीचे हुक्तरे बीनते थे नैसा में ने किया था चैसा ही चदला परमेक्चर ने मुक्ते दिया है । तब वे उसे यहणलेम् की ले गये श्रीर वहां बह मर गया ॥

द। थीर यहदियों ने यहशस्म से लडकर उसे ले लिया थीर-तलबार से उस के निवासिया की मार हाला थ्रीर नगर की फुक दिया॥ १। थ्रीर पीक्रे यहदी पहाडी, देश और दक्किन देश और नीचे के देश में रहनेवाले कर्नानिया से लहने की गये। १०। स्रीर यहूदा ने उन कनानियों पर चढाई किई ची देवीन् में रहते थे। देवीन् का नाम तो आगले समय में किर्यतर्वा था। थीर उन्हों ने ग्रेग्रै खदीमन श्रीर तस्मै की मार डाला॥ ११। बद्दां से उस ने जाकर दबीर् के निवासिया पर चढाई किई। दबीर् का नाम तो श्राले समय मे किर्यत्सेपेर था॥ १२। तब कालेव ने कहा जी किर्यत्वेपेर की मारके ले ले च से में खपनी बेटी श्रक्षा की व्याह द्वाा ॥ १३। से। कालेव के कें।टे भाई कनजी खोदीएल् ने उसे ले लिया कीर उस ने उसे अपनी घेटी श्रक्सा की व्याद दिया ॥ १८ । थीर जब बह बात्नीरल के पास खाई तब उस ने उस की पिता से क्छ भूमि मांगने को उभारा फिर वह अपने गदचे पर से उत्तरी तब कालेब् ने उस से पूछा तू बया चाइती है।। १५। वह उस से वाली मुक्ते आशीर्वाद दे तू ने मुक्ते दिक्खन देग ती दिया है जल के साते भी दे सा कालेव ने उस की कपर थीर नीचे के दोना साते दिये ॥ 🤊

१६ । खीर मूचा के साले एक केनी मनुष्य के सन्तान यहूदी के चंग खुनरवाले नगर से यहूदा के जगल में गये की जगत में गये की जगत में गये की जगत से गये की जगत स्वापती लोगों के साथ रहने लगे।। १९। फिर यहूदा ने श्रामने भाई शिमोन के सग जाकर समत् में रहनेहारे कनानियों की मार लिया खीर इस नगर

की सत्यामाश कर हाला से उस मार का माम होमी पहा ॥ १८ । सीर यहूदा में चारी स्नीर की मूमि समेत अन्ना अश्कलोन् श्रीर एकोन् को ले लिया ॥ १८ । सीर यहाया यहूदा के साथ रहा से उस ने पहाड़ो देश के नियासिया की निकाल दिया ॥ २० । पर नीचान के नियासियों के पास लीहे के रथ थे इस लिये यह उन्दें न निकाल सका सीर उन्हों ने मूसा के कहें के अनुसार हेन्नोन् कालेख् की दिया थार उस ने यहां से अनाक् के तीनां पुत्रों की निकाल दिया ॥ २९ । खीर यस्थलेम् में रहनेहारे यूसियों की विन्यामीनियों ने न निकाला से यूसी आज के दिन लीं यहश्रीम् में विन्यामीनियों के संग रहते है ॥

३३। फिर यूनुफ के घराने ने घेतेल् पर खड़ाई किई थीर यहावा उन के ना था। ३३,। धीर यूनुफ के घराने ने घेतेल् का भेद लेने की लोगा भेजे। ३४। थीर उउन नगर का नाम खगले चमय में लूल् था। थीर पड़क्यों ने एक मनुष्य की उस नगर में जाने का मार्ग इसे दिखा थीर उस से कहा नगर में जाने का मार्ग इसे दिखा थीर इस तुक पर दया करेंगे। ३५। से उस ने उन्हें नगर में जाने का मार्ग दिखाया तव उन्हों ने नगर की तो तलवार से मारा पर उस मनुष्य की सारे घराने समेत छोड़ दिया। ३६। उस मनुष्य की सारे घराने समेत छोड़ दिया। ३६। उस मनुष्य ने हितियों के देश में खाकर एक नगर वसाया थीर उस का नाम लूल् रक्खा थीर थाज के दिन लें। उस का नाम वही है।

२७। मनप्रशे ने खपने खपने गावीं समेत वेत्शान् तानाक् दोर् पिव्यलाम् श्रीर मगिट्टों के निवासिये के। न निकाला से। कनानी व्यरियाई करके उस देश में वसे रहे ॥ २८। पर जब इसारली सामर्थी हुए तब उन्हों ने कनानियों से बेगारी कराई पर उन्दे पूरी रीति से न निकाला ॥

२९ । खीर एप्रेम् ने गोजेर् से रक्ष्मेयाले कनानियों को न निकाला से। कनानी गोजेर् में चन के यीच बसे रहे॥

३०। जयूलून् ने किन्नोन् श्रीर नद्दशेल् के निवा-

(१) यथीत् सत्यानाश करना ।

र स्पेर को न निकाला से। कनानी उन के बीच यसे रहे स्रोर बेगारी संरहे॥

इश । आशेर् ने सक्को सीदोन् अएलाव् अक्षीव् इल्वा धापीक् सार रहीय् के नियासियों की न निकासा॥ इश सा आशेरी लोग देश के नियासी कनानियों के बीच में बस गये क्योंकि उन्हों ने उन की न निकासा शा॥

३३ । नप्ताली ने येत्जेमेण् खार येतनात् के नियासियों को न निकाला पर देश के नियासी फनानियों के योच यस गया तीभी येत्जेमेण् खार येतनात् के लाग उन का येगारी करते थे॥

58 । श्रीर एमेरियों ने दानिया की पहाड़ी देश में भगा दिया श्रीर नीचान में श्राने न दिया ॥ 59 । सें। एमेरि घरियाई करके घरेन् नाम पहाड श्रम्यालान् श्रीर धाल्यीम् में घर्ष रहे तीभी पूरुफ का घराना पदा लीं प्रयल हो गया कि वे बेगारी करने लगे ॥ 5६ । श्रीर एमेरियों का देश श्रक्तव्यीम् नाम चढ़ाई से श्रीर ठांग से कपर की श्रीर था ॥

(इसाइसिया का थिगडना और इस का टवड भेगना आर फिर पदताकर दुटकारा याना)

दे की र पराया का दूत गिल्गाल् से योकीस की जाकर करने लगा कि में ने तुम की मिस से ले प्राक्तर इस देश में पहुराया है लिस के विषय में ने तुम्हारे पुरवाओं से किरिया खाई भी भीर में ने कहा था कि जी यासा में ने तुम से थांधों है से में कभी न तीहूंगा। वासा में ने तुम से थांधों है सो में कभी न तीहूंगा। वासा में ने तुम से थांधों है सो में कभी न तीहूंगा। वासा तुम सम देश के निवासियों से वासा न यांधना तुम सम दी वेदियों की का देना पर तुम ने मेरी यात नहीं मानी तुम ने ऐसा क्यों किया है। वासा नहीं मानी तुम ने ऐसा क्यों किया है। वासा नहीं मानी तुम ने ऐसा क्यों किया है। वासा नहीं मानी तुम ने ऐसा क्यों किया है। वासा नहीं से कहाता हू कि में सन लोगों की तुम्हारे साम्दने से न निकालूंगा थे तुम्हारे पांसर में कार की स्थाय के देखता तुम्हारे लिये कदे ठहरेगी। ह। वासा यहाया के दूत ने सारे इसाएलियों से ये वार्त कहीं तथ थे लोगा चिल्ला चिल्लाकर रीने लगे। धा प्रीर उन्हों ने उस स्थान का नाम बोक्तीम् रक्ष्या श्रीर बहां ने उस स्थान का नाम बोक्तीम् रक्ष्या श्रीर बहां ने उस स्थान का लाम बोक्तीम् रक्ष्या श्रीर बहां ने उस स्थान का लाम बोक्तीम् रक्ष्या श्रीर बहां ने उस स्थान का लाम बोक्तीम् रक्ष्या श्रीर बहां ने वा बावा के लिये ब्रांल सक्डाया।

(१) भवात् रानेहार ।

६। अब यही शूने लीगो की विदा किया तथ इसाएकी देश की अपने अधिकार में कर लेने के लियं प्रापने प्रापने निख भारा पर राये ॥ १ । श्रीर यहाशू के जीवन भर धार उन पुरनियों के जीवन भर की यदेश्य के मरने के पीछे जीते रहे थार देख चुको चो कि यदीवा ने इखारल को लिये कैंसे कैसे बहे काम किये रसारही होता यदीवा की देवा करते रहे॥ द। निदान यदीया का दास नून् का पुत्र यदीश एक सी दस घरस का हीकर मर गया॥ १। बीर उस की तिसुधेरेस् में जी रप्रैस् के पहाड़ी देश में गाश नाम पदाड की उत्तर अलग पर है उसी के भाग में मिट्टी दिई गई॥ १०। ग्रीर उस पीठी के सब लाग भी प्रापने प्रापने पितरे। में मिल गये तब उन के पोड़े जा दूसरी पीड़ी हुई उस के लाग न तो यहावा की जानते ये थीर न उस काम की की उस ने इहारल् के लिये किया था।

१९। में। इसारली बह करने लगे जी बहाबा के लेखे में घुरा है खीर बाल नाम देवताखी की उपायना करने लगे॥ १२। घे अपने पितरा के परमेश्वर यहीवा का जा उन्हें मिस देश से निकास लाया धारवाराकर पराये देवतायों अर्थात श्रासपास के लोगों के देवताओं के पीके हा लिये बीर चन्हें दर्बडयत् किया धीर यद्यावा का रिस दिलाई ॥ **93 । छ यदे। छा को स्याग करके छाल् देयता श्रीर** प्राश्तीरेत् द्वेवियों की उपायना करने सारी ॥ १४। सा यदीया का कीप इसार्शियो पर भड़क उठा पीर उन ने उन की लुटेरी के राष में कर दिया की उन्हें लूटने लगे और उस ने उन की चारीं छोर के गतुकों के अधीन कर दिया और वे फिर अपने ग्रमुखों के साम्दने ठएर न सके ॥ १५। जहां कही वे वाहर जाते वहां यदे। या का हाथ उन की वुराई में लगा रहता था जैसे कि यहावा ने उन से कहा था वरन पहाला ने किरिया भी खाई थी से वे घडे सकट में पहते थे॥ १६। तीभी यहावा उन को लिये न्यायी ठक्षराता था की उन्दे लूटनेहारीं के हाथ से कुदूरते थे। १०। घर वे प्रयने न्यायिया की न मानते वरन व्यभिचारिन की नाई पराये देवतायी

पितर की पहीवा की खाद्वार मानते थे उन की उस सीक की उन्हों ने शीघ्र ही छोड़ दिया थीर उन के भानुसार न किया॥ १८। थीर जब जब यहीवा **उन के लिये न्यायी की उहराता तव तब यह उस** न्यायी की समा रहकार उस को जीवन भर उन्हें श्रुको के दाथ से हुडाता था क्योंकि यहीवा उन का कराइना हो। यधेर थार उपदव करनेहारा के कारण द्यासा या सुनकर पक्रतासा था । १९। पर जब न्यायी मर जाता तब वे फिर पराये देवताओं के पीके चलकर श्रीर उन की उपासना श्रीर उन्हें दग्डवत करके अपने पुरवायों से अधिक विग्राङ् जाते थीर श्रपने दुरे कामों श्रीर इंडीली चाल की न क्रीड़ते घे॥ २०। से। यदीवा का कीप इस्राएल पर भड़क चठा और उस ने कहा इस जाति ने उस वाचा की जी में ने उन के पितरें। से बान्धी यो तोड़ दिया श्रीर मेरी नहीं मानी, २१। इस कारण जिन जातिया की यदीश मस्ते समय छीड गया है दन में से में श्रव किसी की उन के साम्दने से न निकालूगा, २२। जिस से उन के द्वारा में इसाएलियों की परीचा क्षब कि जैसे उन को पितर मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे क्षीये भी चलेंगे कि नहीं॥ २३। से। यदे।वाने उन जातियों की एकाएक न निकालकर रहने दिया थीर उस ने उन्हें यही ग्रु की वश में न कर दिया था।

में की लढ़ाड़ियां में के जितने कनान् में की लढ़ाड़ियां में भागी न दुर ये उन्हें परखने के लिये यहीवा ने इन जातियों की देश ने इस लिये रहने दिया, २। कि पीठी पीठी के इसार्एलिया में से जी लड़ाई की पहिले न जानते ये वे सीखी श्रीर जान लें, ३। पार्यात् पाची सरहारीं समेत पिलश्तियों की सबक्ष कनानियों श्रीर सीदोनियों श्रीर वाल्हेर्मीन् नाम पहाड़ से ले हमात् की घार्टा लें लवानेन् पर्वत में रहनेहारे हिटिवयों की ॥ ४। ये इस लिये रहने पाये कि इन के द्वारा इसार्लियों की इस वात में

के पीके चलते श्रीर उन्हें दशहवत् करते थे उन को परीक्षा है। कि जो श्राद्मारं यहावा ने मूर्या से उन वि पितर की पहीवा की श्राद्मारं मानते थे उन को उस कि पितरों को दिलाई थीं उन्हें वे मानेंगे वा नहीं। से पितरों को उन्हों ने श्रीप्र जी के छोड़ दिया श्रीर उन के पितरों को दिलाई थीं उन्हें वे मानेंगे वा नहीं। से पितरों को पितरों पितरों पितरों पितरों पितरों पितरों पितरों पितरों पितरों को विचा में अस उन के लिये न्यायी को उहाराता तव तब वह उस स्थापनी वेटियां उन को वेटियां व्याह देने श्रीर उन श्रीप्र के छात्र से कहाता था स्थाकि यहावा उन का के देवताशीं को उपासना करने लगे।

## (भात्नीरस् का चरित्र)

**। से इस्राएलिया ने वह किया जी यद्दीवा** के लेखे मे ख़ुरा है और अपने परमेश्वर यहावा की मूलकर बाल् नाम देवताओ और भ्रणेरा नाम देवियो को उपायना करने लगे॥ ८। तब यहावा का काप इसारिलया पर भडका और उस ने उन को अरम-धरैस्को राजा क्रश्राचिशातैस्को अधीन कार दिया से इसारती याठ बरमं तो क्यानियातैस् के ब्रधीन रहे॥ ९। तम दखारलिया ने यद्दामा की दाहाई दिई खीर उस ने इसाएसियों के लिये कालेख़ के क्रीटे भाई श्रीवीरल् नाम एक कनजी कुढानेहारे को ठहराया थीर उस ने उन की हुड़ाया॥ १०। उस पर यहीवा का खात्मा खाया खार वह इसा-रिलया का न्यायी हा गया और लड्ने की निकला श्रीर यहीवा ने अराम् के राजा क्रूशित्रशासीम् की उस के द्वाय कर दिया थीर वह कूशनिशातेम् पर प्रमल हुया ॥ ११ । तब चालीच बर्च लो देश की शांति रही थार कनजी बाद्मीरल मर गया म

## (सहस् का चरित्र)

पर । तब इसाएली फिर वह करने लगे जो यहीवा के लेखे में बुरां है और यहीवा ने मेखाब्र के राजा एउलान क्या इसाएल पर प्रवल किया क्योंकि उन्हों ने वह किया या को यहीवा के लेखे में बुरा है ॥ पइ । से उस ने अम्मोनिया और अमालेकियों की अपने पास एकट्टा किया और जाकर इसाएल को मार लिया और खबूरवाले नगर की अपने वस कर लिया ॥ प8 । से इसाएली अठारइ वरस लों मोखाब्र के राजा एउलान के अधीन रहे ॥

<sup>(</sup>१) पूस में हुए।

भीर उस ने गेरा के पुत्र स्टूद् नाम सक विन्धामीनी | में जा बचा ॥ २०। वर्षा पहुंचकर उस ने स्प्रैम् के का उन का कुढ़ानेदारा करके ठदराया बह बैंद्रत्या था। इसारलियों ने उसी के दाय से माखाव के राजा रालीन् के पास कुछ भेंट भेजी ॥ १६ । रहूद् ने द्वाय भर लंबी एक दोधारी तलवार बनवाई यो थीर उस की अपने यस्त्र की नीचे दहिनी जाछ पर लटका लिया। १०। तब वह उस भेंट की मायाव के रावा रालान् के पास दो बढ़ा मोटा पुरुष था ते गया ॥ १८ । सब बह भेंट की दे सुका तब भेंट के लानेहारी की विदा किया ॥ १९। पर वह खाप गिल्गाल् के निकट की खुदी हुई म्रस्तां के पास से लाट गया थीर रालान् के पास कहला भेजा कि देराजा मुक्ते तुक्त से एक भेद की बात कदनी है राजा ने कहा तनिक बाहर बाखा तब जितने लाग वस की पास दाजिर घे सब बाहर चले गये॥ २०। तव स्टूद् उस के पास गया वह तो खपनी एक इद्यादार अटारी में सकीला बैठा था। सहूद् ने कहा परसेश्टर की ख्रीर से सुभी तुमा से एक छात करनी है सा वह गर्द्दी पर से उठ खड़ा हुआ। २१। सब म्हूद् ने अपना खायां द्वाय बढ़ा अपनी दहिनी बांध पर से तलवार खींचकर उस की तोंद में घुसेड़ दिर्द, २२। धीर फल के पी हे मूठ भी पैठ गई थीर फल चर्की से घूसा रहा क्योंकि उस ने तलवार की उस की तोंद में से न निकाला घरन घह उस की पिकाड़ी निकल गर्ने॥ २३। तब रहूद इन्जे मे निकलकर बाहर गया थार घटारी के किवाड़ सींच उस की घंट करके ताला लगा दिया। २४। उस के निकल जाते ही राजा के दास आये ता क्या देखते दे कि प्रटारी के कियाड़ों में ताला लगा है के। वे वे। से निश्चय वह श्वादार कीठरी में लघुशंका करता द्वीगा ॥ २६ । जब वे परखते परखते रह गये तय यद देखकर कि वद घटारी के किवार नहीं खोलता कुंती लेकर उन्हें खोला तो क्या देखा कि दमारा स्त्रामी भूमि पर मरा पड़ा है। २६। जब सक वे विलम्ब करते रहे तब तक वह भाग गया बीर खुटी हुई मूरतें की परली श्रोर हीकर सीरा

पहाड़ी देश में नरसिंगा फूंका तब इसाम्ली उस की संग होकर पहाड़ी देश से उस के पीके पीके नीचे गये ॥ २८ । श्रीर उस ने उन से कहा मेरे पीड़े पीड़े चले यायो क्योंकि यहीवा ने तुम्हारे मीत्राबी शतुओं की तुम्हारे द्वाध में कर दिया है से उन्हों ने उस की पांकी पीकी लाकी यहीन की घाट की ली मोखाय देश की खोर है ले लिया खीर किसी की उतरने न दिया॥ २९। उस समय उन्हों ने कोई दस इलार मोखावियों की मार डाला की सब की सब दृष्टपुष्ट थीर शूरबीर घे उन में से एक भी न वचा ॥ ३०। से उस समय मोखाव दसारस् के द्वाध तले दव गया तव श्रस्मी वरसे ला देश की शान्ति रही ॥

३१। उस की पीके अनात् का पुत्र अस्यार् हुआ उस ने क सा पालिश्राती पुरुषों को बैल के पैने से मार डाला से। वह भी इसारल् का कुढानेदारा दुखा 🛊 (दयारा स्नीर बाराक् का चरित्र)

8. ज्व रहूद् मर गया तब दखारली फिर बह करने लगे की यहावा के लेखे में द्वरा है ॥ २ । से। यहोवा ने उन की हासे।र् में विराजनेदारे कनान् के राखा याबीन् के अधीन कर दिया जिस का सेनापति सीस्रा या जा खन्यजातिया की हरी छेत् का निवासी था॥ ३। तव इतार तियों ने यहावा की दोराई दिई क्योंकि रीरत के पास लोहे के ना सा रथ घे श्रीर वह इसारलियां पर धीस बरस लों बढ़ा भ्रन्धेर करता रहा॥

8। उस समय लप्पोदीत् की स्त्री दक्षारा हो। नविया भी दसारलिया का न्याय करती भी ॥ ५। वह रग्रेम के पहाड़ी देश में रामा थीर घेतेल के बीच दबारा के खूबर के तले बैठा करती थी श्रीर इसारली उस के पास न्याय के लिये जाया करते चे ॥ ६ । उस ने सकीने। अस् के पुत्र खाराक् की केरेश नप्ताली में से युलवाकर कहा क्या इसायल् के परमेश्कर यहात्रा ने यह आशा नहीं दिई कि तू लाकर साबीर पहाड़ पर चढ़ी बीर नप्नालियों बीर जबूल-

<sup>(</sup>१) जूस में. सींच।

<sup>(</sup>१) मूस ने पुप रहे। (२) मूस ने कर।

संग्राकी सारी सेना को अन्यजातिया के हरे। येत् से कीशोन् नदी पर बुलवाया॥ १४। तब द्यारा ने बाराक् से कहा उठ क्यों कि स्राज वह दिन है जिस में यहीवा सीसरा की तेरे द्वाध में कर देगा क्या यद्दीवा तेरे स्नागे नहीं निकला है। सा वाराक् थ्रीर उस की पीछे पीछे दस इजार पुरुप ताटीर पहाड़ से उतर पड़े॥ १५। तब पद्दीवा ने सारे रथा बरन सारी सेना समेत सीसरा को तलवार से बाराक् को साम्बने घबरा दिया श्रीर सीसरा रथ पर से उत्तरको पाष पांच भाग चला॥ १६ । थ्रीर वाराक् ने अन्यजातियों के इरोयेत् लो रथा और सेना का पोक्षा किया श्रीर तलवार से सीसरा की चारी येना नाम किई। गई, एक भी खचान रहा॥ ९७। पर सीसरा पाट पांच देवेर् केनी की स्त्री याएल् के डेरे की भाग गया क्योंकि दासीर् में राजा याबीन् श्रीर इंबेर् केनी के बीच मेल था। १८। तब यारल् सीसरा की मेंट के ज़िये निकलकर

नियों में के दर्स इत्तार पुरुपा को सम ले जा ॥ २। वस से कहने लगी है मेरे प्रभु जो मेरे पास आ श्रीर तक में याबीन के सेनापित सीसरा की रथों और वीच में उस के जपर कंयल हाल दिया ॥ १९ । तब सीसरा ले बाजगा थीर वस के। तेरे हाथ में कर दूगा ॥ दे कहा मुक्ते प्यास लगी है से। मुक्ते थोड़ा दे बात में वस से कहा मुक्ते प्यास लगी है से। मुक्ते थोड़ा पानो पिला से। उस ने दूध की कुप्पी खोलकर उसे तो में जाजगा नहीं तो न जाजगा ॥ १ । उस ने कहा नि सन्देह में तेरे सम चल्यों तीसी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बहाई न होगी ध्योंकि यहांवा है जय करवा कीई जातर तुक्त से पूछे कि यहां कीई प्रीमार के। यह स्ती के ब्रामीन कर होगा में क्या करवा कीई मेरे मही ॥ २० । प्रीके हिरोर सीसरा को एक स्त्रों के अधीन कर देगा। तब पुरुष है तब कहना कोई नहीं॥ २९। पीके हियेर् दखीरा चठकर व्याराक् के सम केदेश की गई ॥ १०। की स्त्री याग्ल् ने डेरे की गक यूंटी थीर प्रापने तब बाराक् ने खूबूल्न थार नपालों के लोगों की। हाथ में गक हथाहा ले दये पांच उस के पास केदेश में बुलवा लिया थार उस के पीछे दस हजार पुरुष चक गये थार देवारा उस के सग चक गई। दिया कि दूव्ही भूमि में धस गई यह ती थका था १९। हैवेर् नाम केनी ने उन कीनिया में से जी मूसा थार उस का भारी नीद लग गई थी से। यह मर को साले द्वाबाव् को वंश ये अपने को अलग करके गया ॥ २२ । त्रव वाराक् सीसरा का पीका करता कोदेश को पास को सानद्रीस में को बांजवृष्त लें जाकर या तव यास्ल् ने उस की भेंट के लिये निकलकर अपना डेरा वहीं डाला था॥ १२। जब सीसरा के। कदा इधर था जिस का तू खोकी है उस की मैं यह समाचार मिला कि श्रवीनाश्रम् का पुत्र वाराक् तुक्ते दिखाक्त्री। से। वह उस के साथ गया ता सावीर यहाड पर चढ़ गया है, १३। तब सीसरा व्या देखा कि सीसरा मरा पड़ा है सीर यह ख़ूंटी ने अपने सब रथ जो लोदे के ना सा रथ थे बीर आपने उस को कनपटी में गड़ी है। २३। सा परमेश्टर ने उस दिन कनान् के राजा यायीन् की इसारिक्यों से दववा दिया॥ २४। श्रीर इसारती कनान् के राजा याधीन् पर प्रवल द्वाते गये यदां लीं कि उन्दीं ने कनान् के राजा यायीन् की नाश कर डाला म (द्यारा का गीत.)

प्र जिसी दिन दवारा श्रीर श्रवीनाश्रम् के पुत्र वाराक् ने यह गीत गाया कि २। इसारल् में के अगुद्धों ने अगुद्धाई जा किई कीर प्रजा अपनी ही इच्छा से जी भरती हुई भी इस से यदावा की धन्य कहा ॥ ३। हे राजाखो सुने। हे प्राधिपतिया कान लगाची में आप यदावा के लिये गीत गाऊंगी इसारल् के परमेश्वर यहावा का मै भजन कदंगी। 8। हे यहीवा जब तू से देर से निकल खला जब तू ने ग्दोस् के देश से प्यान किया तव पृथियो डोल उठी थीर श्राकाश टपकने

लगा

वादल से भी चल टएकने लगा ॥ ५। यहीया के प्रताय से प्रहार इसारल के परमेश्वर पहीचा के प्रताय से बह सीने विचलकर शहने लगा ॥ ६। व्यनात् के पुत्र शस्त्रार् के दिनों से थीर यारल के दिनों से सहकी मूनी पढ़ी थीं स्रोर बटाही पगरंहियों से चलते थे॥ । जब लों में दयोरान चठी जब लों में इसारल में माता दीकर न उठी सब ले। गांच सूने पहे चे ॥ ८। नये नये देवता साने गये उस समय फाटकी में लड़ाई दाती घी क्या चालीस इजार इसार्गलयों में भी काल वा वर्की कहीं देखने में श्राती श्री ॥ ९। मेरा सन इखाएल् के दाकिमों की खोर लगा है जी प्रजा के यीच अपनी दी इच्छा से भरती हुए यदीया की धन्य करे। ॥ १०। हे उन्ननी गर्राष्ट्रयों पर चढनेटारी दे फर्यी पर विराखनेहारी दे मार्ग पर पैदन चलनेदारी ध्यान रक्खो ॥ ११। पनघटों के क्यास पास धनुर्धारियों की वात के कारण वद्यां यहावा के घर्ममय कामी का इसारल के दिदातियों के लिये उस की धर्ममध्य कामें का यखान दीता है उस समय यद्दीया की प्रजा के लोग फाटकों के पास गये ॥ १२। बाग बाग है दवीरा जाग जाग गीत मुना धे याराक् उठ हे अयीना अस् के पुत्र अपने यंध्यो की यंध्याई में ले चल ॥ 93। उस समय श्रोहे से रईस प्रजा समेत उतर पहे यदेखा ग्रास्थीरा के विबद्धा मेरे दित उतार ष्प्राया ॥

**98। श्रीस् में से वे बावे जिन की खड़ अमा**-लेका में है हे विन्यामीन तेरे पीहे तेरे दली में माकीर में से छाकिम शीर जबलून में से सेना-पति का दग्ह लिये हुए उत्तरे ॥ १५। खीर इस्लाकार् के दाकिम दवारा की संग द्ध जैसा इस्साकार वैसा ही बाराक भी घा उस के पीके लगे हुए वे तराई में अपटे गये बचेन की नदियों के पास थहे यहे काम मन मे ठाने गये॥ ९६ । तू चरवाधे<sup>११</sup> का सीटी वजाना सुनने की भेरशासी के बीच को बैठा रहा स्येन की नांदियों के पास बहु बहे काम सेचि गये। ९७ । ग्रिलाद यदेन पार रच गया थीर दान् क्यों जहां जो में रहा आर्थर् समुद्र के तीर पर बैठा रहा थै।र उस के कीलें के पास रह गया। ६८ । जञ्जून अपने प्राय पर खेलनेहारे लोग नपाली भी देश के छचे कवे स्थाना पर वैश ही ठररा १९। राजा खाकर लडे उस समय कनान् के राजा मांग्रहों के सातों के पास तानाक में लड़े पर क्षेये का कुछ लाभ न पाया। २०। आकाश की छोर से भी लडाई हुई ताराखों ने अपने खपने मुहल से सीसरा से सराई किई॥ २९। कीश्रीन नदी ने उन की घटा दिया उस प्राचीन नदी कीशान् नदी ने यह किया दे मन दियाय बांधे पारो वरु ॥ २२ । उस समय छोड़े खपने ख़ुरी से टापने लगे उन के खलवन्तीं के कदने से यह हुआ।

<sup>(1)</sup> या इस्राएलिया में कोई प्रधान न रहा।

<sup>(</sup>व) नूम में प्रका के यथे हुए। (व) वा सग।

<sup>(</sup>१) मूल में भेड़ मक्तिया के मुख्दा।

२३। यद्यावा का दूत करता है कि मेरेाज् की साप दे।

उस को नियासियों को भारी साप दें। क्योंकि वे यहाया की सदायता करने की भूरबीरों के विकद्व यहाया की सदायता करने को नथाये

२८। सब स्त्रियों में से फोनी ऐसेर् की स्त्री धारल् धन्य ठहरेगी

हेरी में रहनेहारी सब स्त्रियों में से यह धन्य ठहरेगी॥

२५ । शीसरा ने पानी मांगा उस ने दूध दिया र्र्डिशें को येग्य वर्तन में वह मक्कन से खाई ॥ २६ । उस ने खपना हाथ खूंटी की खोर खपना दोहना हाथ वर्डि की हथी। हे की खोर बकाया

थ्रीर एथीडे से सीसरा की मारा उस के सिर को फोड डाला

कीर उस की कनपटी की वारपार होद दिया।। २७। उस स्त्री के पांवां पर वह भुका वह

निरा वह पहा रहा इस स्त्री के पांधी पर वह भुका वह निरा जहां भुका वहीं मरा पहा रहा ॥ ३८। खिसकी में से एक स्त्री भांककर विद्वाई

चीचरा की माता ने फिलमिली की ग्रीट से

पुकारा कि

चस की रथ की काने में इतनी देर क्यों लगी चस की रथों के परियों की खबेर क्यों घुई है। इर । चस की बुद्धिमान प्रतिष्ठित स्त्रियों ने उसे उत्तर दिया

बरन उस ने खपने खाप को यों उत्तर दिया कि इ०। क्या उन्हों ने लूट पाकर बांट नहीं लिई क्या एक एक पुष्प की एक एक बरन दो दो सुंवारियां

थीर सीसरा की रंगे हुए यस्त्र की लूट घरन बूटे काठे हुए रंगोले यस्त्र की लूट। थीर लूटे हुथीं के गले में दोनी खीर बूटे काठे हुए रंगोले यस्त्र नहीं मिले॥ ३१। दे यदेशिया तेरे सारे अनु रेसेदी नाम के बारं पर उस को प्रेमी लोग प्रताप के साथ उदय देति दुए सूर्य के समान तेनाग्य दीं। फिर देश की खालीस धरस ली आन्ति रही ॥ (गिरीन्का परित्र)

ई - त्र इस्रायली घट करने लगे का यहाधा को लेखे में द्वारा है से यहीया ने चन्हें मिद्यानियों के यग्र में सात वरस कर उक्खा॥ ३। थीर मिद्यानी इसारसियी पर प्रयल हो गये। मिद्यानियों के हर के मारे इसारलियों ने पदाहों से के गाँदरे खड़ों श्रीर गुफाश्रां चौर दुर्गी को भाषने निवास द्यना लिया ॥ ३। थै।र खब जब इसारली घीज वाते तव तव मिद्यानी सीर श्रमालेकी थीर परघी लोग उन के धिक्ट चढाई करके, ४। प्रध्नां ले। कावनी डाल डालकर भूमि की उपज नाश कर डालते थे धार इसारिलयों के लियेन तो कुछ भोजनयस्तु होड देते घे ग्रीर न भेडवकरी न गाय बैल न गददा॥ ५। वर्षेकि वे अपने पशुक्षीं श्रीर होरी की लिये हुए घठाई करते थीर टिङ्कियों के समान बहुत खाते थे बार उन के कट भी अनोगिनित थे और वे देश के उलाइने की उस में स्नाया करते ये॥ ६। स्नार मिद्यानिया के कारण इसारली यही दुर्दशा में पढ़े तय इसार्गलियों ने यदाया की दोष्टाई दिई॥

0। जय इसार लिये ने मिद्यानियों के कार व यदीया की दोहाई दिई, दा तब प्रदेश्या ने इसा-रिल्पों के पास एक नवीं की भेजा जिस ने उन से कहा इसारल का परमेश्वर प्रदेश्या यों कहता है कि में तुम की मिस्र में से ले आया और दास्त्य के घर से निकाल ले आया ॥ १। और में ने तुम की मिस्रियों के हाथ से बरन जितने तुम पर अधेर करसे ये उन सभीं के दाथ से कुढाया और उन की तुम्हारे साम्दने से बरबस निकालकर उन का देश तुम्हारे पाम्दने से बरबस निकालकर उन का देश तुम्हारा परमेश्वर प्रदेश्या हूं स्मारी लोग जिन के देश में तुम रहते ही उन के देवताओं का भय न मानना पर तुम ने मेरी नहीं मानी ॥

१९ फिर यद्दोवा का दूत आकर उस बांज वृत्त | बीर आखमीरी रेटियां भस है। ग्राई तब यद्दीवा के सले बैठ गया जो ओप्रा में अधीरकोरी योखाश का दूत उस की दृष्टि से अन्तर्द्वान हो गया ॥ २२। का या बीर उस का पुत्र गिदोन् गेटू इस लिये जब ग्रिदोन् ने जान लिया कि वह यद्दीवा का एक दाखर के जुरह में काह रहा था कि उसे दूत था तब गिदोन् कहने लगा दाय प्रभु यदीवा मिद्रानियों से किया रक्ष्वे॥ १२। उस की यदीवा में ने ती यदीवा के दूत की सात्तात् देखा है॥ के दूत में दर्शन देखर कहा है महाशूर यदीवा तेरे २३। यहीवा ने उस से बाहा तुमें शांति मिले मत सग है॥ १३। गिदोन् ने उस से कहा है मेरे प्रभु विन्ती उर तू न मरेगा॥ २४। सी गिदोन् ने वहा यदीवा सुन यदि यदेखा दमारे स्मा दीता तो दम पर यद की एक वेदी बनाकर उस का नाम बरीवाशालीमा सब विपत्ति स्यों पहती थीर जितने साध्वर्णकामी रक्ता वह सास के दिन ली सबीएसेरियों के का वर्शन दमारे पुरला यह कदकर करते थे कि खावा में बनी है। वया यहावा हम की मिस से कुड़ा नही लाया व कर्रा रहे श्रव ते। यदावा ने इम की त्याशकर कहा अपने पिता का कवान बैल अर्थात् दूसरा मिद्यानियों के द्वाच कर दिया है ॥ १८। तब बद्दावा ने उस पर दृष्टि करके कहा व्यवनी इसी शक्ति पर विता की है उसे शिरा है सीर का अशेरा देवी उस वा खीर तू दवारिलयों की मिद्यानियों के दाघ चे हुडारगा क्या मैं ने तुक्ते नहीं भेला॥ १५। उस ने कहा है मेरे प्रभु विनती सुन में इसारल की। क्यों कर हुड़ा दें देश मेरा क्ल मनश्ये में सब से कंगाल है किर में खपने पिता के घराने में सब से कोटा हूं ॥ १६। यदीवा ने उस से कहा निश्चय में तेरे सा रहुगा से तू मिद्यानियों की रेसा मार लेगा जैसा रक मनुष्य को ॥ १०। तिदीन् ने उस से कहा यदि तेरा अनुग्रह मुक्त पर हा ता मुक्ते इस का कोई चिन्द दिखा कि तू ही मुझ से बात करता है। नगर के लेगा सबेरे सठकर क्या देखते हैं कि बाल् १८। जब लेंगे में तेरे पास फिर खाकर खपनी भेट की बेदी गिरी पही ख़ीर उस के पास की खग्रेरा निकालकार तेरे साम्दने न रक्खू तब लें यहां से न पघारना चस ने कहा में तेरे लाटने लें ठट बंगा ॥ ९९। तव गिदोन् ने जाकर वक्तरी का एक बच्चा थीर एक एपा मैंदे की श्राखमीरी रेाटियां तैयार किई तय मांस की टीकरी में थ्रीर जूस की तसले में रख बांजवृद्ध के तले उस के पास से साकर दिया ॥ २०। परमेश्वर के दूत ने उस से कहा मांस जाए क्योंकि उस ने बाल् की वेदी की गिरा दिया है। स्थार स्थार स्थार की प्रारेश की काट हाला है। रक्ष भीर लूस को उग्रहिल दे। से उस ने ऐसा ही इर । योखाश ने उन सभी से जो उस के साम्दने किया ॥ २९। सब प्रदेश्या के दूस ने अपने प्राथ की खड़े हुए थे कहा क्या तुम बाल के लिये बाद विवाद लाठी का वढ़ाकर मांच और अखमीरी राटियां का कूषा थीर खटान से श्राम निकली जिस से माँस (१) सर्वात् बरोबा वान्ति [देनेहारा है.]

२५। फिर उसी रात की यदीवा ने गिदीन से सात घरस का बैल से श्रीर बाल् की ना बेदी तिरे को पास है इसे काट डाल, २६। श्रीर इस द्रढ स्थान की चाटी पर ठइराई हुई रीति से अपने परमेश्वर यद्दीवा की एक वेदी बना तब उच दूचरे वैल को ले धार उस अधेरा की लकही का तू काट हालेगा जलाकर देशमबाल चढ़ा॥ २० । से गिरोन् ने प्रपने दस दास संग्रा लेकर परे। वा के वचन के श्रनुसार किया पर श्रपने पिता के घराने कीर नगर के लोगो के डर के मारे वह काम दिन की न कर सका से रात में किया॥ २८ । विदान की कटी पही थार दूसरा बैल बनाई हुई बेदी पर चळाया दुवा दे ॥ २९ । तच वे प्रापस में कहने लगे यद काम किस ने किया बीर पूछपाछ श्रीर हूंद्रुकंद्र करके वे करने लगे कि यह योषाण् के पुत्र गिदीन् का काम है ॥ ३० । से नगर के मनुष्या ने योखाश् से कहा श्रपने पुत्र की बाहर ले था कि मार डाल्। जाए क्योंकि उस ने बाल् की बेदी की गिरा दिया

करोती क्या, सुस उसे वसाधीती की कार्य उस की लिये वाद विवाद करे से मार हाला जाएगा विद्वाम सी उहरे रहा तब सी यदि वह परमेश्वर दे। ता जिस ने उस की घेदी जिराई उस से बह आप ही प्रापना बाद विवाद करे॥ ३२। से। उस दिन गिदोन् का नाम यद्य कहकर यहदवाल् रक्या गया कि इस ने जो खाल की घेदी गिराई दै से। इस पर बाल ही बाद विवाद करे॥

इइ। इस के पीके सब मिद्यानी थीर श्रमालेकी थीर भीर पूरवी एकट्टे हुए थीर पार बाकर विजेल की तराई में डेरे डाले॥ ३८। तब यदीवा का षात्मा गिदोन् मे समाया श्रीर उस ने नरसिगा फूंका तब खबीरजेरी उस के पीछे रकट्टे हुए॥ इध । फिर उस ने सारे मनक्यों के यहां दूत भेले बीर वे भी उस के पीके एकट्टे हुए थीर उस ने आधेर् जबूलून् और नप्ताली के यहां भी दूत इदै। तब गिदोन् ने परमेशवर से कहा यदि तू अपने वचन के अनुसार इसाएल् का मेरे द्वारा कुड़ारगा, ३७। ता युन में एक भेड़ी को जन खलि-द्यान में रख़ुगा थीर यदि थ्रीस केवल उस कन पर लूंगा कि तू अपने वचन के अनुसार दवाएल की मेरे द्वारा कुडाएगा ॥ ३८ । थीर ऐसा छी छुआ से। जब उस ने विद्यान की सवीरे उठ उस कन की। दवाकर उस में से श्रोस निचासी तव एक कटीरा भर गया॥ ॥ । फिर गिदोन् ने परमेण्ट्रर से कदा यदि में एक बार फिर कहूं ती तेरा कीप मुक्त पर न भड़को मै इस जन से एक बार थ्रीर भी तेरी प्रीका कब अर्थात् केवल जन ही मूखी रहे ग्रीर सारी, भूमि पर ख्रीस पडे ॥ ४० । उस रात की परमेश्वर ने रेसा टी किया श्रर्थात् केवल कन ही सूखी रही स्त्रीर सारो मूमि पर खोस पही ॥

9. त्व गिरोन् की यस्त्यास् भी कदावता दे श्रीर सब स्वा की उस के संग श्रे सचेरे उठे बीर दराद नाम सेति के पास अपने हरे खहे किये थीर मिद्यानियों की कायनी उन की उत्तर श्रीर मेरि नाम पहाडी के पास तराई मे पड़ी घी ॥ २। तब यदे। वा ने गिदीन् से कदा जी लीग तेरे संग हैं से इतने है कि में मिद्यानियों की उन के दाय नहीं कर सकता नहीं ते। इसाग्ल यह कदकर मेरे विषद्ध वहाई मारने लगींगे कि में अपने ही मुजयल के द्वारा कूटा टू ॥ ३। में। तू जाकर लोगों की यह प्रचार करके सुना कि जी कीई डर के मारे घरघराता है। यह गिलाद् पदाह से सैाटकर चला जार के वाईस एजार लेगा लीट गये ग्रीर दस एजार रह गये॥

8। फिर यदाया ने शिदोन् से फदा श्रय भी लेशा भेजे तब वे भी उस से मिलने को चले आये ॥ ग्राधिक हैं उन्दे से ते यो पास नीचे ले चल यहां में चन्दें तेरे लिये परद्रंगा थीर जिस जिस के विषय में तुम से कड़ कि यद तेरे संग चले यद तेरे संग चले थीर जिस जिस के विषय में कड़ कि यह तीरे यंग न चले बहन चले॥ ५। से बह उन की पहें और उने होड चारी भूमि पूखी रहे ते। मै जान मिते के पास नीचे से गया तव यहावा ने गिदीन् से कदा जितने कुते की नाई जीभ से पानी सपर चपड करके पीर उन का ग्रला रख कार वैसा ही उन्हें भी जी घुटने टेककर पीएं॥ ६। जिन्हों ने मुद्द में दाय लगा खपड खपड करके पिया उन की ता जिनती तीन सा ठदरी सार वाकी सब लोगी ने घुटने टेककर पानी पिया॥ १। तब यदीवा ने गिदोन् से कदा इन तीन सा खपड खपड करके योनेद्यारों के द्वारा में तुम की हुडाकगा बीर मिद्या-नियों की तेरे छाच में कर दूंगा छीर सब लोग क्षपने ग्रापने स्थान की चले जाएं॥ दासी उन ले।गों ने छाच में सीधा श्रीर अपने नर्रासंग्रे लिये थीर उस ने इसाएल् के सब पुरुषों की खपने अपने डेरे की ग्रोर भेज दिया पर उन तीन सा पुरुपों की अपने पास रक्ष क्रीडा और मिद्यान् की क्रावनी सम को नीचे तराई में पड़ी थी॥

<sup>(</sup>१) प्राचीत् वास वाद विवाद करे।

<sup>(</sup>२) मूल में आत्मा ने गिदीन की पहिन लिया।

९। उसी रात को यद्दोखा ने उस से कहा उठ | को बदली हो गई घी त्योही गिदोन् अपने संग कायनी पर चढ़ाई कर क्यों कि में उसे तेरे दाथ कर के सीख्री पुरुपों समेत कावनी की कीर पर गया देता हू॥ १०। पर यदि तू चठाई करते दस्ता हो तो थीर नरिंदेगा को फूँक दिया थीर श्रपने दाय के अपने सेवक पूरा की संग ले छावनी के पास जाकर, 99 । सुन कि वे क्या क्या कह रहे है उस के पीके नरिसंगों की फूंक दिया थीर घड़ों की तोड़ डाला तुमें उस कावनी पर चड़ाई करने का दियाव बंधेगा। से। यद प्रपने सेवक पूरा की संग से उन एशियार-वन्दों के पास को कायनी की क्षेत्र पर थे उतर गया ॥ १२। मिद्यानी थार खमालेकी स्रोर सव प्रवी लाग सा टिड्रियों के समान बद्दत से तराई में पढे चे बीर उन के ऊंट समुद्रतीर की बालू के किनके के समान शिनतों से बाहर थे॥ १३। जब गिदोन् घटां आया तब एक बन अपने किसी संगो से अपना स्वपू यें कह रहा घा कि सुन में ने स्वपू में क्या देखा है कि बी की एक रोटी लुड़कते लुड़कते मिद्यान् की कावनी में बाई बीर डेरे की रेंसा टक्कर मारा कि वह शीर गया और उस की रेसा चलट दिया कि हेरा शिरा यहा रहा ॥ 98 । चस को संगीने उत्तर टिया यह योषाण् को पुत्र गिदीन् नाम स्क दशास्ती पुरुष की तलबार की क्टोड़ कुंक नहीं है उसी के दाध में परमेख्वर ने मिद्यान् की सारी कावनी समेत कर दिया है।।

१५। उस स्यप्न का वर्धन खार फल सुनकर गिरोन् ने दख्डवत् किई भार इक्षाएल् को क्षापनी में लीटकर कष्टा उठी परे। वा ने मिद्यानी सेना की तुम्हारे वश में कर दिया है ॥ १ई। तब उस ने उन तोन की पुरुषों के तीन गोल किये बीर एक एक पुरुष के दाय में एक नरसिंगा और कुछा घडा भीर घड़ों के भीतर पत्नीते ही ॥ १०। फिर उस ने दन से कहा मुन्ने देखा और यैसा दी करी सुना जब में उस कावनी की होर पर पहुंचू तब वैसा में कदं वैसा ही तुम भी करना॥ १८। सर्थात् सव मे बीर मेरे सब संगी नरसिंगा फूंकी तब तुम भी सारी छावनी की खारा थ्रोर नर्रोंसेंगे फूक्ना स्रीर यद फदना कि यदीवा के लिये थार तिदीन् कताड़ा सचाने लगे ॥२। उस ने उन से कहा तुम्हारे के लिये ॥

घड़ों को तोड़ डाला ॥ २०। तव तीनां गोलां ने थीर अपने अपने बारं हाथ में पलीता ग्रीर दाइने दाय में फ़्कने का नरसिंगा लिये हुए यहीवा की तलवार कियोन् की तलवार ऐसा पुकारने स्त्री ॥ २९। तब वे कावनी की चारों श्रीर श्रपने श्रपने स्थान पर खड़े रहे तब सारी इंना के लोग दौदने लगे थैं।र उन्हों ने चिल्ला चिल्लाकर उन्हें भगा दिया ॥ २२ । थीर उन्हों ने तीनों सा नर्रास्त्रो फुंके थार यदे। वा ने एक एक पुरुप की तलवार उस के स्त्री पर श्रीर सारी सेना पर चलवाई सा सेना के लाग सरेरा की खोर वेत्शिता लें श्रीर तत्वत् के पास के बावेल्महोला लें मारा रापे॥ ३३। तब इसारली पुरुष नप्ताली खीर आधेर खीर मनश्चे के सारे देश से रकट्टे द्वाकर मिद्यानियां के पीड़े पड़े॥ २४। श्रीर गिदोन् ने रप्रैम् के सब पहाड़ी देश में यह कहने का दूत भेज दिये कि मिट्यान के छैंजने की बाबी थार यर्दन नदी का वेत्वारा लें उन से पहिले खपने वश कर ले। में। संघ रग्रैमी पुरुपों ने एकट्टे दोक्तर यदन नदी को छेत्वारा ली प्रपने वश कर लिया ॥ २५ । थीर उन्हों ने खोरेख़ थीर जेख़ नाम मिद्यान् के दी दाकिमों की पकड़ा थीर खारेख को ग्रोरिय नाम चटान पर थीर जेव् की जेव् नाम दाखरस के कुगड पर घात किया थार वे मिद्यान के पीहे पड़े थीर थीरेख थीर सेव के सिर यर्दन के पार गिदोन के पास से गये ॥

ट त्व रप्रेमी पुरुषों ने गिदीन् से कहा तू ने हमारे साथ ऐसा वर्ताव क्यों किया है कि जब सू मिद्यान् से लड़ने की चला तब इम की नदी युलबाया से वे उस से वड़ा वराबर में ने ग्रह थ्या किया है क्या रामें की छोडी १८। बीचयाते पहर के मादि में क्योंही पहरकों हुई दाल भी सबीरतेर की सारी फरल से पाकी

नहीं ॥ ३। तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने खोरेश्र । पुश्य की पक्षडकर उस से पूछा थीर उस ने सुक्कील् श्रीर जेव् नाम मिद्यान् के द्वाकिमी की कर दिया से। तुम्हारे घरावर में क्या कर सका। जब उस ने यह बात कही सब उन का जी उर्च की कीर से ठंडा है। गया ॥

8। से गिदोन् श्रीर उस के सम के तीना सा पुरुष जो चके मान्दे घे पर तै।भी खदेड्ते रहे यर्दन के तीर श्राकर पार गये॥ ५। तव उस ने मुक्कोत् के सोगों से कहा मेरे पीके इन म्रानेहारों को रीटियां दे। व्योक्ति ये श्रक्ते मांदे है और में मिद्यान् के जेयह थीर चल्सुना नाम राजाखों का पीका किये जाता ष्ट्र॥ ६। सुक्कीत् के हाकिमी ने उत्तर दियाक्या कर देगा तब मै इस बात के कारण तुम की जगल घी बात कही थार पनूरल् के लागा ने सुक्कात् के लागा का सा उत्तर दिया॥ १। उस ने पनूरल् के लेगों से कहा जब मै कुंघल से लाट श्राकेंगा तव इस गुम्मट की का दूशा ॥

ष्टजार द्वियारसन्द घे॥ ११। से गिरीन् ने नेवस् से लिया॥ थीर योग्बद्दा की पूरव छोर हेरीं में रहनेहारीं के मार्ग से चकुकर उस सेमा को जो निहर पड़ी थी मार लिया॥ १२। धीर अब रीवा खीर सस्तुना मारी तब उस ने उन का पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनी राजाओं अर्थात् जेबह् ब्रीर उत्मुद्धा की पकड लिया थीर सारी सेना की डरा दिया॥ १३। और योखाश्का पुत्र गिदीन् देरेस् नाम चढाई पर से

के सतदत्तरीं दाकिमीं थे।र पुरनियों के पते लिख-वाये॥ १५। तव वह सुक्कीर के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा जेवह खीर सल्मुझा की देखी जिन के विषय तुम ने यह कहकर मुक्ते चिठाया **धा** कि वया जेवह थार सल्मुना अभी तेरे हाथ में है कि इम तेरे घके मादे जनों की रोटी दें॥ १६। तव चस ने चस नगर की पुरनियों की पक्षदा खीर जंगल को कटीले खीर विच्छू पेष लेकर सुक्कोत् को पुरुपों को कुछ सिखाया॥ १०। खीर उस ने पनूरल् को गुम्मट की का दिया थीर उस नगर के मनुष्यों की घात किया। १८। फिर उस ने जेवह ग्रीर सल्मुहा से हो है कि पूका को मनुष्य तुम ने ताबे। ए पर घात किये थे वे इम तेरी चेना को रोटो है ॥ ७। गिदोन् ने कहा कैसे थे उन्हों ने उत्तर दिया बैसा तू बैसे ही वे भी जब यहोत्रा जेबह् थीर सस्मुन्ना की मेरे हाथ में ये अर्थात् एक का क्य राजकुमार का सा धा म १९। उस ने कहा वे तो मेरे भाई वरन मेरे सदीदर को कटीले थीर विच्छू पेडों से कुटूगा ॥ ८। वहां भाई थे यद्दोवा के जीवन की सेंह यदि तुम ने उन से वह पनूरल् की गया थीर वहां के लेगि। चे रेसी की जीते छीडा दोता ती मै तुम की घात न करता ॥ २०। तब चस-ने अपने बेठे पुत्र येतेर् से कहा चठकर इन्हें, घात कर पर जवान ने अपनी तलवार न खीची क्योंकि वह तब तक लड़का शी था इस लिये वह डर गया ॥ २१। तय जेवह श्रीर ९०। जेबह श्रीर चल्मुचा तो कर्कार् में श्रे श्रीर चल्मुचा ने कहा त चठकर हम पर प्रदार कर क्योंकि चन को साथ फोर्ड पंद्रह इजार पुरुषों की सेना थी जैसा पुरुष हा बैसा ही उस का पैक्स भी देशा। क्योंकि पूरिवयों की सारी सेना में से उतने ही रह सा गिर्दान् ने उठकर जेवह और सरमुझा की घात गये थे और की मारे गये थे वे एक लाख बीस किया और उन के कटों के गलों के चन्द्रधारी की

२२। तब इसारल् के पुरुषा ने गिदीन से कदा तू इमारे अपर प्रमुता कर, तू थीर तेरा पुत्र थीर पाता भी प्रमुता कर व्योक्ति तू ने इम की मिस्यान् के हाथ से हुड़ाया है। २३। गिदोन् ने उन से कहा में सुन्हारे फपर प्रमुता न कवंगा थे। न सेरा पुत्र तुम्हारे कपर प्रभुता करें यहावा ही तुम पर प्रभुता करेगा ॥ २८ । फिर गिडोन् ने उन से कहा में सुम लढ़ाई से लैंग्टा, 98। बीर सङ्गीत् के एक खवान से कुछ मांगता हू अर्थात् तुम मुक्त की अपनी अपनी (१) मूल में उन। (१) वा सूर्य उदय न होने पाया कि लूट में की नत्य दी। से की इशमारली भे इस कारका उन, को नत्य सेाने को ये॥ २५ । उन्हों ने

बीवायुका पुत्र गिदीन् लकाई से बीटा। -

कदा निश्चय एम देरों से। उन्हों ने कपड़ा विकाकर उस में प्रापनी पापनी लूट में के नत्य डाल दिये। २६। वो सोने के नत्य उस ने मांग लिये उन का तील एक इजार सात से। येकेन् हुआ और उन की होड़ चन्द्रदार भुमने श्रीर वैंगनी राग के वस्त्र जी मिट्यानियों के राजा पहिने ये थीर उन के कटों के गलें के कंडे थे। २०। उन का गिदोन् ने एक रुपोद् अनवाकर प्रपने श्रोप्रा नाम नगर मे रक्खा बीर सब इसारल् घटां व्यभिचारिन की नाई उस के पीड़े हो लिया और यह गिदीन थीर उस के घराने के लिये फन्दा उद्दरा ॥ २८ । द्या मिद्यान् इवारलियां से दय गया थीर फिर सिर न उठाया थीर शिदोन् के जीवन भर अर्थात चालीस वरस सो देश चैन से रहा ॥

२९। योग्राश्का पुत्र यमग्याल् तो जाकर श्रपने घर में रहने लगा ॥ ३०। थीर गिदीन् के सतर ब्रेटे उत्पन्न हुए क्योंकि उस के बतुत स्त्रियां घो ॥ ड्या थ्रीर उस की जो एक सुरैतिन शकीस् में रहती भी बह भी उस का जन्माया एक पुत्र जनी भार गिदेल् ने उसका नाम खडीमेलेक् रक्खा ॥ ३२। निदान योषाश् का पुत्र शिदोन् पूरे छुड़ापे में मर गया खार व्यवीरबेरियों के क्षीप्रा नाम गाव में उस के पिता योष्पाश् की कथर में उस की मिट्टी दिई गई॥

३३ शिदोन के सरते ही **इ**साएली फिर गये थीर व्यभिवारिन की नाई वाल् देवताओं के पीहे हा लिये श्रीर बाल्बरीत् की श्रपना देवता मान लिया ॥ इष्ठ । ख्रीर दशारा लियां ने पापने परमेश्यर यहीया की जिस ने उन की चारीं श्रीर के सब ग्रमुकी के दाय से हुड़ाया या समरण न रक्खा। ३ । ग्रीर न उन्दों न यस्ट्याल् अर्थात् विदोन् की उस सारी भलाई के बानुसार तो उस ने इसारलियां के साथ किई थी उस के घराने की प्रीति दिखाई।

(सबीनेतेक् का वरित्र)

यों कहने लगा, २। शकेम् के सब मनुष्या से यह पूक्ते कि तुम्हारे लिये क्या भला है क्या यह कि यक्ट्याल् को सत्तरीं पुत्र तुम पर प्रभुता करे वा यह कि एक ही वुरुष तुम पर प्रभुता करे थार यह भी समरख रक्को कि मै तुम्हारा ही हाड मांस हूं॥ इ। सी उस के मामाओं ने शकेम् के सब मनुष्यां से रेसी ही बातें कहीं थीर उन्हों ने यह साचकर कि अवीमेलेक् तो इमारा भाई है अपना मन उस के पोके लगा दिया ॥ १। तव उन्हों ने वाल्वरीत् के मन्दिर में से सत्तर टुकड़े रूपे उस की दिये छै।र चन्दे लगाकर अयीमेलेक् ने इलके इलके और लुच्चे जन रख लिये जो उस की पीछे है। लिये ॥ ५। तय उस ने खोशा में खपने पिता के घर जाके खपने भाइयों की नो यरुव्याल् के स्तर पुत्र घे एक ही पत्थर पर घात किया। पर यच्छ्याल् का यातास् नाम लहुरा पुत्र क्रिपक्तर खच गणा॥

ई। तब शक्तेस् के सब मनुष्यों और वेत्मिल्ली के सब के ने रहटे देकर शकेस् में के खभे के पासवाले वाजवृत्व के पास अवीमेलेक् की राजा किया ॥ २। इस का समाचार सुनकर ये।तास् गरिज्जीम् पदाद् की चोटी पर बाकर खडा हुआ थीर कचे स्वर से पुकारके कहने लगा है शकेम् के मनुष्या मेरी मुना इस लिये कि परमेश्वर भी तुन्हारी सुने ॥ ८। सब ख़द्ध किसी का श्राभिषेक करके श्रपने कपर राजा ठप्टराने की चले से उन्हों ने जलपाई के वृद्ध से कहा तू इस पर राज्य कर ॥ १। जलपाई के बुक ने कहा क्या में अपनी उस चिकनाइट की क्रीडकर किस से लोग परमेश्वर थ्रीर मनुष्य दोनों का बादरमान करते हैं वृत्ते का बाधिकारी होकर इधर उधर डोलने का चहुं॥ १०। तब वृत्ते ने था और के वृक्ष से कहा मू प्राकर इस पर राज्य कर। ११। याजीर की वृद्ध ने उन से कहा वया में अपने मीडेपन थीर यपने अच्छे अच्छे फतों की छोड़ वृत्तीं का ग्रीधकारी देशकर इधर दधर होलने की चलूँ॥ रे ग्रह्माल् का पुत्र अधीमेलेक् शकेम् १२। फिर वृक्षे ने दाखलता से कहा तू खाकर हम की अपने मामाओं के पास पर राज्य कर ॥ १३। दाखलता ने उन से कहा चाकर उन से प्रीर अपने नाना के सारे घराने से क्या में अपने नये मधु कें। छोड़ जिस से परमेश्वर

प्र । तब सब वृद्धां ने भड़बेड़ी से कहा तू खाकर इम पर राज्य कर ॥ १५ । ऋड़बेडी ने उन वृत्ती से कहा यदि तुम अपने जपर राजा द्वीने की मेरा अभिपेक सचाई से करते है। तो साकर मेरी काह में शरख ला श्रीर नहीं ती भड़वेडी से श्राम निकलेगी जिस से लवानान् को देवदार भी भस्म हा जाएंगे॥ १६। सा अब यदि सुम ने सचाई थीर खराई से श्रवीमेलेक की राजा किया थीर यक्तवाल और उस के घराने से भलाई किई श्रीर उस से उस के काम के येत्रय वर्ताव किया है। ते मला ॥ १९। मेरा पिता ते। तुम्हारे निमित्त लंडा और श्रपने प्राया पर खेलकर तुम की मिद्यानियों के दाथ से छुडाया था॥ १८। पर तुम ने श्रव मेरे पिता के घराने के विषद्ध उठकार उमें की सत्तरी पुन एक की पत्थार पर धात किये और उस की लैंडिं के पुत्र खबीमेलेक् की इस लिये शक्तेस् को मनुष्यों को कपर राक्षा ठइराया है कि वह तुम्हारा भाई है।। १९ । से। यदि तुम ले।गो। ने आज के दिन यक्त्र्याल् श्रीर एस के घराने से सञ्चाई थ्रीर खराई से वर्ताव किया है। तो श्रबी-मेलेक् के कारण श्रामन्द करे। श्रीर बह मी तुम्हारे कारण थानन्द करे॥ २०। श्रीर नहीं तो श्रवीमेसेक् वे ऐसी प्राप्ता निकले जिस से शकीम् की मनुष्य श्रीर वेत्मिह्री भस्म हा जाएं श्रीर शक्तेस् के मनुष्यो थीर घेत्मिल्ला से ऐसी आग निकले जिस से प्रकी-मेलेक् भस्म ही जार ॥ २९। तक याताम् भागा थ्रीर अपने भाई अखीमेलेक् के डर के मारे छेए की जाकर छहीं रहने लगा ॥

२२। स्त्रीर श्रवीमेलेक् इस्रारल् के कपर तीन घरस झाकिस रहा॥ ३३। तल परमेश्वर ने प्रसी-मेलेक् श्रीर शक्तेम् के मनुष्यों के बीच एक दुरा म्रात्मा भेज दिया से शकेम् के मनुष्य याद्यीमेलेक् का विक्रवासचात करने लगे, २४। जिस से यसव्वाल् के सत्तरीं पुत्रीं पर किये हुए चपद्रव का फल भे।गा जार थीर उन का खून उन की घात करने हारे

श्रीर मनुष्य दोनों को ग्रानन्द द्देशता है खुद्दों को उन के भाई श्रद्धीमेलेक् का ग्रीर उस के भाषने ग्राधिकारिन द्देशकर इधर उधर दोलने को चहुं॥ भाइयो के घात करने में उस की सद्दायता करनेहारे शकेम् के मनुष्यें को भी लगे॥ २५। से शकेम् के मन्ष्यों ने पहाड़ों की चींटियों पर उस के लिये घातुओं की बैठाया जी उस मार्ग से सब शाने जानेहारीं की लूटते थे श्रीर इस का समाचार ष्यबीमेलेक् की मिला॥

, ' , ' **>**EE

२६। तव गबेद का पुत्र गाल अपने भाइया समेत शक्तेम् मे आया और शक्तेम् के मनुष्या ने उस का भरीसा किया॥ २०। श्रीर उन्हों ने मैदान से जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल ताई श्रीर उन का रस रीन्दा श्रीर स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मन्दिर में जाकर खाने पीने श्रीर श्राबीमेलेक् के। के। सन । तब श्रवेद के पुत्र गाल् ने कदा अवीमेलेक् कीन दै शकेस् कीन हैं कि हम उस के अधीन रहें क्या यह मक्टबाल का पुत्र नहीं क्या जबूल् उस का नाइब नहीं शकेस् के पिता इमेर् के लोगों के तो अधीन दे। पर इम उस के अधीन क्यो रहे॥ २९। ख्रीर यह प्रजा मेरे व्यथ में हाती तो क्या ही भला हाता तब ती में सबी-मेलेक् को दूर करता फिर उस ने अप्रबोमेलेक् से कहा श्रपनी सेना की जिन्सी बढ़ाकर निकल था। ३०। रखेद् के पुत्र गाल् की ये वाते सुनकर नगर के द्राकिस जञ्जूल्काकोष भङ्क चठा॥ ३१। स्रीर उस ने अबीमेलेक् के पास किएके दूती से कहला भेजा कि रखेद का पुत्र गाल् थीर उस की भाई शकेस् मे थाक नगरवासों की तेरा विरोध करने का उसकाते हैं।। ३२। से। तू अपने संग्रवालें। समेत रात की। उठकर मैदान में घात लगा॥ ३३। फिर विद्वान की मंबेरे सूर्ण के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढाई करना खीर खब बह अपने संगवाली समेत तेरा साम्बना करने की निकले तब की कुछ तुक से बन पडे बही उस से करना ॥

इत्र । तब श्रबीमेसेक् श्रीर उस के सम के सब लोग रात की उठ चार गोल खांधकर शर्कम् के विरुद्ध घात में बैठ गये ॥ ३५ । श्रीर रखेद् का पुत्र

<sup>(</sup>१) मूल में उपयुक्त सार !

<sup>(</sup>१) नूस में चतुराई है।

गाल् बाहर काकर नगर के फाटक में खड़ा हुआ, शकेम के गुम्मट के सब मनुष्य एक हे हुए हैं, 85 । तब अवीमेलेक् बीर उस के संगी धात क्षेत्रकर उठ तब वह अपने सब संगियों समेत सल्मान् नाम खड़े हुए ॥ ३६ । उन लेगों की देखकर गाल् जबूल् पहाड पर चढ़ गया और डाथ में कुस्टाड़ी ले से कहने लगा देख पहाड़ी की चेटियों पर से पेड़ी में से एक डाली काटी बीर उसे उठाकर अपने लेगा उत्तरे काते हैं जबूल् ने उस से कहा वह ते। कैंधे पर रख लिई और अपने संगवालों से कहा पहाड़ें। की काया है जो तुमें मनुष्यों के समान कि जैसा तुम ने मुमें करते देखा वैसा ही तुम भी देख पड़ती है। गाल् ने फिर कहा देख लेगा हैश भट करो। । १९ । से उन , उस लेगों ने भी एक के बीचे। बीच होकर उतरे आते और एक गोल मान-नोम् नाम बाजवृत्त के मार्ग से चला जाता है॥ उन की गढ़ पर डालकर गढ़' में जाग लगाई से। इद। जबूल् ने उस से कहा तेरी यह बात कहां शकीस की गुम्मट के सब स्त्री पुरुप की ज़टकल रही कि अबीमेलेक् कीन है कि इस उस के अधीन एक इतार में मर गये। रहें ये तो वे ही लोग हैं जिन को तू ने निकासमा ५०। तब खबीमेलेक् ने तेत्रेष् को जा उस के जाना गा से। स्रव निकलकर उन से लड़॥ साम्हन हरे खहे करके उस की ले लिया॥ ५९। अना या सा स्रव निकलकर उन से लंडा। साम्हा हर सह जारन उन सा सा प्राप्त हर से सा गालू शकेम के पुनरों का अगुवा हा पर उस नगर के बीच एक हुठ गुम्मट या से स्वा वादर निकलकर अवीमेलेक् से लंडा। 80। स्वी स्वा पुन्य नगर के सब लोग भागकर उस स्वीमेलेक् ने उस की खदेडा स्वीर वह अवीमेलेक् में घुने शीर उसे बन्द करके गुम्मट की कित पर के सास्त्र से भागा शीर नगर के पाटक लों पहुं- चक्र गये। १३। तब अवीमेलेक् गुम्मट के निकट खते पहुंचते बहुतेरे घायल दोकर गिरे। 8९। तब खबीमेलक् खबमा में रहने लगा धीर जबूल् ने गाल् द्वार ली गया कि उस में आग लगाए ॥ ५३। तब धीर उस के माइयों की निकाल दिया और अकेस किसी स्त्री ने चक्की का कपरला पाट अबीमेलेक् में न रहने दिया ॥ ४२। दूसरे दिन लोग मैदान के सिर पर हाल दिया और उस की खोपड़ी फट में निकल गये थीर यह प्रवीमेलेक् की बताया गई॥ ५८। से उस ने भट अपने द्वीषयारी के छोने-गया ॥ ४३ । और उस ने अपने जनें के तीन हारे जवान की बुलाकर कहा अपनी तलवार खींच-गोल बांधकर मैदान में घात लगाई ग्रीर जब देखा कि लोग नगर से निक्षले आते है तब दन पर चठाई करके उन्हें मार लिया॥ ८४ । पाछी-मेलेक् अपने चंग के गोलों समेत आगे टैं। इकर नगर के फाटक पर खड़ा हा गया और दे। गोलों ने उन सब लेगीं पर धावा करके जा मैदान में घे उन्दे मार हाला॥ ८५ । उसी दिन श्रवीमेलेक् ने नगर से दिन भर लडकर उस की 'ले लिया थीर उस में के लोगों की घात करके नगर क्षा का दिया स्रीर उस पर लान कितरवा दिया ॥

8६। यह सुनक्षर शकीम् को गुम्मट के सब रहने-हारे रुल्बरीत् के मन्दिर के गढ में जा घुसे॥ 80। अब श्रबीमेलेक् को यह समाधार मिला कि (१) नूस में उन के करर गढ।

कर मुक्ते मार डाल रेसा न दें। कि लोग मेरे विषय कहने पाएं कि उस की एक स्त्री ने घात किया से। उस के जवान ने तलवार भेंक दिई खैार बद सर गया ॥ ५५ । यह देखकर कि श्रवीमेलेक सर गया है इसाएली अपने अपने स्थान की चले गये। ध्ई। से जो दुष्ट काम अधीमेलेक् ने अपने सत्तरी भाइयों की घात करके श्रयने पिता के साथ किया था उस की परमेश्रवर ने उस के सिर पर लैंग्टा दिया॥ ५०। थ्रीर शक्तेम् के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम प्रसेश्वर ने उन के चिर पर लाटा दिये और पक्ट्याल् के पुत्र योताम् का साप उन पर

(तींसा चीर वाईर के वरित्र)

२० ब्राबीमेलेक् के पीछे हरवारल् के कुड़ाने के लिये तीला कुड़ाने के लिये तीला नाम एक इस्वाकारी उठा वह दोदी का पीता खीर पूथा का पुत्र था खीर रहीस के पहाडी देश के शामीर नगर मे रहता था॥ २। वह तेईस खरस लें इसारल् का न्याय करता रहा तब मर गया धीर उस की शामीर् में मिट्टी दिई गई॥

३। उस के प्रीक्ट गिलादी यार्ड्र उठा घड वार्ड्स घरस ली दसारल् का न्याय करता रहा॥ 8। श्रीर उस के तीस पुत्र ये की गर्दाह्यों के तीस बत्तों पर सवार हुआ करते ये श्रीर उन के तीस नगर भी ये की गिलाद् देश में है खार आज ली हत्वीत्यार्ड्र्स कहलाते है॥ ५। श्रीर यार्ड्र्मर गया श्रीर उस की कामीन् में मिट्टी दिई गई॥

(बिप्तइ का चरित्र)

६। तब द्वारलो फिर बह करने लगे जो यदेवा के लेखे में बुरा है अर्थात वाल देवताओ श्रान्तीरेत देविया और श्रराम् सीदान् माथाव असोनियों और पलिशितयों के देवताओं की उपा-सना करने लगे श्रीर यहीवा की त्याग दिया श्रीर उस की उपासना न किई ॥ ७। सा यहावा का काप इवारल् पर भडका थीर उस ने उन्हे पाल-वित्रवे श्रीर श्रमीनियों के श्रधीन कर दिया॥ ८। श्रीर उस वरस ये इसायेलियों की पेरते श्रीर पीसते रहे वरन यर्दन पार एमेरिया के देश शिलाद में रहनेहारे सब इसार्शलया पर खठारह बरस सा क्षंवेर करते रहे॥ ९। श्राम्मोनी यहूदा स्त्रीर विन्या-मीन् से खीर एप्रैम् के घराने से लढ़ने की यर्दन पार जाते थे यहां लो कि इस्रारल बढे संकट मे पडा ॥ १०। तव इसार सियों ने यह कहकर यदीवा की दोहाई दिई कि इन ने जी अपने परमेश्वर की त्यागकर वाल् देवतास्त्री की उपासना किई दैयह इस ने तेरे विक्ष पाप किया दै॥ १९। यदीवा ने इसारलिया से कहा क्या मैं ने तुम की मिसिया समारियां श्रामी नियां स्रीत पालि कित्यां

से म बुहाया या ॥ १२ । फिर जाब सी हो मी कीर सामालेकी खीर माओ नी लोगों ने सुम पर अंधेर किया
खीर तुम ने मेरी दोहाई दिई तब में ने सुम की
उन के हाथ से भी कुडाया ॥ १६ । तीभी सुम ने
मुक्ते त्यागकर पराये देवताओं की उपास्ना किई है
इस लिये में फिर तुम की न कुडाकाग ॥ ११ ।
लाखी अपने माने हुए देवताओं की दोहाई दो
तुम्हारे संकट के समय वे हो तुम्हें कुडाएं ॥ १० ।
इसाएं लिये ने यहावा से कहा हम ने पाप किया
है सो जो जुक तेरी हांष्ट्र में भला हो वही हम से
कर पर अभी हमें कुडा ॥ १६ । तब वे विरान
देवताओं की अपने बोच से हूर करके यहावा की
उपासना करने लगे और वह इसाएं लियों के कष्ट
के कारण खेदित हुआ ॥

१०। तब अम्मोनियां ने एक हे हाकर गिलाइ में अपने हेरे हाले श्रीर इकाए लियां ने भी एक हे हे कर मिरपा में अपने हेरे हाले ॥ १८। तब गिलाइ में के हाकिम एक दूसरे से कहने लगे की न पुरुष अम्मोनियां से लहने का श्रारंभ करेगा वह गिलाइ के सब निवासियां का प्रधान ठहरेगा ॥

११. यि प्रक्त नाम गिलादी बड़ा बीर पा श्रीर विश्व विश्व का वेटा पा श्रीर गिलाद ने यिप्रक्त की जन्माया था ॥ २। गिलाद की स्त्री के भी वेटे उत्पन्न हुए थीर जब वे बड़े हो गये तब यिप्रक्ति यह कहकर निकाल दिया कि तू जी विरानी का वेटा है इस कार इमारे पिता के घराने में भाग न पाएगा ॥ ३। सी यिप्रक्ष थयने भाइयों के पास से भागकर तीव देश में रहने लगा श्रीर यिप्रक्ति पास हलके इसके मनुष्य एक हे हुए थीर उस के संग बाहर जाते थे॥

8 । कितने दिन पीके श्रामोनी इश्वापल् से लड़ने लगे ॥ ५ । जब श्रामोनी इश्वापल् से लड़ते थे तब गिलाद के पुर्रानये यिप्रइ की तीख देश से ले भाने की गये, ६ । श्रीर यिप्रइ से कहा चलकर हमारा प्रधान हो जा कि इस श्रामोनियों से लड सर्जे ॥ 8 । यिप्रइ ने गिलाद के पुर्रानयों से कहा क्या सुम

<sup>(</sup>१) ऋषात् याईर् की बस्तिया।

ने मुक्त से बैर करके मुक्ते मेरे पिता के घर से निकास न दिया था किर अब संकट में पड़कर मेरे पाम वर्षो आये हो ॥ ८। शिलाद के प्रतियों ने यिप्तृष्ट् से कहा इस कारण इस अब तेरी ख़ीर फिरे दे कि तू एमारे सा चराकर ब्रम्मोनिया से लड़े सय तू इमारी खोर से गिलाद के सय नियासियो का प्रधान ठटरेगा ॥ १ । विप्तद् ने शिलाद् के पुर-नियों से पूछा यदि तुम सुक्ते अस्मेर्तनियों से लहने का फिर मेरे घर ले चला थीर यहावा उन्दें मेरे ष्टाच कर दे ते। वया में तुम्हारा प्रधान ठक्ष्या। ९०। गिलाइ के पुरनियों ने पिप्तृष्ट् से कष्टा निश्चय इस तेरी इस यात के अनुसार करेंगे बराया इसारे सेरे बीच इन वचन का मुननेबाला है ॥ १९ । सा विप्तृट् गिलाइ के पुरनिया के मंग चला और लेगी ने उस की जपने कपर मुख्य खीर प्रधान ठप्टराया कीर यिप्तद् ने श्रयनी सारी घात मिस्पा में यदीवा के मुनते कह दिई॥

१२। तय विप्रद्ने जम्मोनियों के राजा के पास दूतीं से यट कदला भेजा कि तुभी मुक्त से क्या काम कि सू मेरे देश में लक्ष्मे की जाया है। १९। श्रम्मोनियों के राजा ने यिप्तद् के दूसी से करा कारल यह है कि लय इसाण्लो मिस्र से खाये त्तय प्रनीन् से यटघाफ़ थार यर्डन की का मेरा देश था उन की उन्हों ने छीन लिया की श्रय उस की विना का। इस किये केर दे॥ १८। तदा विमृद् ने फिर श्रम्मेर्गनियों के राजा के पास यह कहने की दूस भेजे कि, १५ । विप्रष् तुम मे वे कहता है कि प्रयाग्ल् ने न ती मीपाय का देश ले लिया पीर न श्रमोनियों का ॥ १६ । घरन खब वे मिछ है निकले श्रीर दगाण्ल अंगल में धारी दृश लाल ममुद्र राक चला ग्रीर कादेश की ग्राया, १०। तथ समागल् ने ग्दोम् के राजा के पास दुतीं से यद काइला भेला कि मुक्ते व्यपने देश में देशकर लाने दे थीर ग्दोम् के राजा ने उन की न मानी उसी रीति करके दुरा व्यवहार करता है से यहावा जा न्यायी उस ने मेा प्राय के राजा में भी कहला भेजा थीर है यह इसार लियों थीर ग्रामी नियों के बीच प्राज उस ने भी न मोना की दक्षाणल् कार्देश् में रद्द गया॥ न्याय करे ॥ ३८। तीभी अम्सोनियों के राजा ने यिप्तद

मेाबाव देनि देशों के बाहर बाहर खनकर मामाब देश की पूरव कीर से क्षाकर अर्नीन के इसी पार यापने हरे डासे थीर मायाय के सिवाने के भीतर न गया क्योंकि मास्राय्का विवाना स्रनीन् घा॥ १९। फिर इद्याएल ने रमीरियों के राजा सीदान के पास को ऐप्रयोन् का राजा था दूसों से यह कदला भेजा कि इमे अपने देश में दीकर इमारे स्थान की जाने दे ॥ २०। पर सीदीन् ने इसारल् का इतना विश्वास न किया कि उसे प्राप्त देश से दीकर जाने दे घरन अपनी सारी प्रजा की रकट्टी कर प्रापने डेरे यष्टम् में खाडे करके इसामल् से लडा ॥ २९। थीर इसारल्को परमेश्वर यद्दीवा ने सीदीन् को सारी प्रजा समेत इद्याएल के छाथ मे कर दिया थार उन्हों ने उन की मार लिया से इसाएल उस देश के निवासी एमेरियों के सारे देश का श्रधिकारी हो गया ॥ २२ । अर्थात् यद्य अर्नीन् से यद्ये।कृ लीं श्रीर जंगल से से यर्दन सो एमीरियों के सारे देश का खधिकारी ही गया॥ ३३। सी खद्य दक्षायल् के परमे-ज्यर यदोखा ने प्रापनी इसारली प्रजा के साम्दने से एमे।रियों को उन के देश से निकाल दिया फिर क्या त उसका परिकारी देने पारगा॥ २४। वया तू उस का व्यधिकारी न दीगा जिस का तेरा कमे। शृदेवता तुमे श्रीधकारी कर दे इसी प्रकार से जिन सोशों की इमारा परमेक्टर यद्दाचा हमारे साम्दने से निकासे उन के देश के प्रधिकारी इस द्वीरों ॥ २५। फिर क्या तु मीषाय् के रासा विष्यार्के पुत्र वालाक् वे कुरू श्राच्छा चै क्या उस ने कभी इसाएसियों से कुछ भी क्तारा किया यया यद उन से कसी लडा ॥ २६ । जय कि इसाण्ल् चेश्वान् थीर उस के गांवा में थीर घरी-एर् थीर उस के गावों में शीर खनीन् के किनारे के सब नगरीं में तीन सा वरस से वसा है ता इतने दिनी में तुम खोगों ने उस की क्यों नहीं कुष्टा लिया ॥ २०। मै ने तेरा श्रापराध नहीं किया तू ही मुक्त से लड़ाई १८। तथ उस ने जंगल में चलते चलते खरोम और | की ये बार्त न मानी जिन की उस ने कहला भेजा था।

भर । तब यदीवा का आत्मा यिमृद् पर आ गया

जीर वह गिलाद धीर मनश्रे से हेकर गिलाद की

मिस्पे में आया थीर गिलाद के मिस्पे से हेकर

यम्मोनियों की थीर चला ॥ ३०। और यिमृद् ने

यह कहकर यहीवा की मन्नत मानी कि यदि तू

नि सदेह अम्मोनियों का मेरे हाथ कर है, ३९। ती

क्षव में कुश्रल के साथ अम्मोनियों से लीट आक तब

क्षों कोई मेरी भेट के लिये मेरे घर के द्वार से निकले

वह यहीवा का ठहरेगा और में समे होमबलि

करके चढाकगा ॥ ३२। तब यिमृद् अम्मोनियों से

सद्देन की उन की और गया और यहीवा ने उन

की उस के द्वाय में कर दिया ॥ ३३। और वह

यरीपर से ले मिन्नीत लें बरन आवेल्करामीम लें।

कीत कीतते उन्हें बहुत बही मार से मारता गया

जीर अम्मोनी इसारलियों से दब गये॥

३८। जब यिमुद्द मिस्पा की अपने घर आया तब उस की बेटी डफ बजाती थ्रीर नाचती हुई उस की मेंट के लिये निकल बाई वह उस की स्कलाती थी उस की छोड उस की न वेटा थान बेटी॥ इध । उस की देखते ही उस ने अपने कपड़े फाड़कर कहा दाय मेरी बेटी तू ने मेरी कमर ताड दिई। थीर तूभी मेरे कप्ट<sup>ें</sup>देनेवाली में की देश गई है क्योंकि में ने यद्दावा की वचन दिया है और उसे टाल नदीं सकता॥ ३६। उस ने सस से कहा है मेरे पिता तूने जी यदीया की वचन दिया है सी जी बात तेरे मुंद से निकाली दें उसी के अनुसार मुक्त से वर्ताव कर किस लिये कि यद्दीवा ने तेरे अम्मोनी श्रवुष्णीं से तेरा पलटा लिया है ॥ ३७ । फिर उस ने श्रपने पिता से कहा मेरे लिये यह किया जाए कि दे। मदीने तक मुक्ते क्रीडि रह कि मै आपनी सफ्टे-लियों सहित खाक्तर पहाडों पर फिरती हुई अपने कुष्टारपन पर रेाती रहूं॥ ३८। उस ने कहा जा सा उस ने उसे दें। महीने की कुट्टी दिई से वह अपनी यदेलिया संइत चली गई ख्रीर पद्यादें पर अपने सुवारणन पर राती रही ॥ ३९ । दी महीने के बीते पर हुए मापने पिता के पास लीट माई श्रीर इस . (१) मूल में तू ने मुक्ते बहुत भुकाया है।

ने उस के विषय धापनी मानी हुई मन्नत को पूरी किया थीर उस कना ने पुरुष का सुंद कभी न देखा था। से इसाए लियों में यह रीति चली कि, 80। इसाए लियों करस बर्स यिम् गिलादी की बेटी का यश गाने की बरस दिन में चार दिन जाया करती थीं है

१२ तब एप्रेमी पुरुष एकट्टे हो सापीन् की जाकर यिप्तृ से कहने लगे कि जब तृ अम्मोनियों से लडने की गया तब दम सा चलने को क्यों न घुलघाया इम तेरा घर तुम समेत जला देंगे॥ २ । यिप्रह ने उन से अक्षा मेरा स्रोर मेरे लोगों का अम्मोनियों से बर्डा भगडा हुया या क्षीर जब में ने तुम से सदायता मांगी तब तुम ने म्मी उन की दाध से नहीं घचाया ॥ ३। से यह देखकर कि ये मुक्ते नहीं घचाते में अपना प्राव इंग्रेली पर रखकर श्रामोनियों के विकट्ट चला सीर यहोबा ने उन की मेरे डाग्र में कर दिया फिर तुम श्रव मुक्त से लंडने की क्यों चंड श्राये है। ॥ ॥ तब यिम्ह गिलाद के सब पुरुषों की बटोरके रप्रेम् वे लडा थीर रप्रेम् क्षा कहता था कि है शिलादिया तुम ता रहेम् स्त्रीर मनक्को के खीच रहनेवासे राग्नेमियों के मगादे हा सा गिलादियों ने उन को मार लिया ॥ ५। श्रीर गिलादियों ने यर्दन का घाट उन ने पहिले श्रापने वश में कर लिया थीर जब कोई श्रीमी भगोडा कहता कि मुक्ते यार जाने दो नव गिलाद् के पुरुष उस से पूछते थे वया तू राग्रेमी। है ग्रीर यदि वह कहता नहीं, ई। ती वे उस से कदते थच्छा शिख्वोलेत् कद श्रीर वह कदता सिखी-लेत् क्योंकि उस से बह ठीक बोला न जाता या तब वे उस की पकडकर यर्दन के घाट पर मार डालते घे से। उस समय वयालीस इजार राप्रेमी मारे गये । शियप्रदृक्त व्यस्य लें इस्तारल का न्याय

करता रहा तब यिप्पृष्ट् गिलाटी सर गया कीर उस की गिलाद के किसी नगर में मिट्टी दिई गई।

<sup>(</sup>१) मूझ में एशाती। (३) मूल में, मगरा में।

सान् द्रवारल का न्याय करने लगा ॥ १। थीर उस के तीय घेटे हुए थार उस ने प्रपनी तीय बेटिया याहर व्याद्द दिई थीर बाहर से अपने बेटों का व्याद करके तीय बहु ले श्वाया श्रीर बद दशाएल् का न्याय सात व्यस करता रहा । १०। तव इब्-सान् मर गया थ्रीर उस की घेत्लेटेम् में मिट्टी दिएं गई ॥

११। उस के पीछे खयूतूनी स्लान् इसारल् का न्याय करने लगा थार घर प्रवारल् का न्याय दस यरच भरता रहा ॥ १२। तघ म्लोन् बयूलूनी मर गया थ्रीर उस की जयूलून् के देश के प्रण्यालीन् म मिट्टी दिई गई॥

१३। उस के पोड़े टिह्मेल् का पुत्र पिराते।नी प्रव्होन् इषायत् का न्याय करने लगा ॥ १८। थार उस के चालीम बेटे थार तीस पाते हुए ला गर्दाष्टिया के सत्तर यञ्जा पर मधार मुखा करते थे। वर बाठ वरस ली इसारल का न्याय करता रहा॥ १५। तय हिह्नेल् का पुत्र पिरातानी प्रस्दे।न् मर गया और उस की ग्रीम् के देश के पिरातीन् में जो प्रमालेकियों के पहाड़ी देश मे है मिट्टी रिक्रे गर्दे ॥

(यिन्योन् का परित्र)

१३ श्रीर दमाण्ली फिर यह करने सरों की यदीवा के लेखें में युरा दें का बदावा ने उन क्रो प्रतिक्रियों के वर्ष में चालीस धरस लें। रक्या ॥

🝃। दानियों के कुल का सारावासी मानेए नाम एक पुरुष था जिस की स्त्री वांभ दीने के कारण म अनी भी ॥ इ। इस स्त्री के। यहावा के दूत ने दर्शन देकर कहा सुन हू वांक दीने के कारण नही सनी पर श्रय गर्भयती है। सर घेटा जनेगी ॥ १ । सा श्रय चीक्स रह कि न ते। तू दायमधु या श्रीर किसी मान्ति को मंदिरा यीर श्रीर न कोई यशुद्ध यस्तु खार॥ प्रा व्योक्ति तु गर्भवती देवकर एक घेटा जनेगी और

 प्रस के पीके वेत्लेक्स् का निवासी द्य्- | प्रमेश्वर का नाखीर् रहेगा थार द्वारितयों का प्रतिमित्रमें के दाय से हुड़ाने में वदी दाय लगाएगा ॥ ६। उस स्त्री ने अपने पति की पास जाकर कहा परमेश्वर का एक जन मेरे पास श्राया था जिस का चय परमेश्वर के दूत का सा खात भययाग्य था और में ने उस से न पूछा कि तू कहां का है थीर न उस ने मुक्ते व्यपना नाम वताया ॥ १। यर इस ने मुक्त से कहा सुन तू गर्भवती देशकर वेटा जनेगी से खब न तो दायमधु वा थीर किसी भान्ति की मदिरा पीना थार न कोई पशुट्ठ यस्तु खाना क्योंकि यह लह्का जन्म से मरण के दिन सों परमेश्वर का नाजीर् रहेगा ॥ ८। तब माने। इ ने यदीवा से यद धिनती किर्द कि पे प्रभु धिनती सुन परमेश्वर का यद जन जिसे तू ने भेजा था फिर इमारे पास ग्रार थीर दमें सिखलार कि जी बालक उत्पन्न होनेवाला है उस से इस क्या क्या करे ॥ ९। मानोह की यह यात परमेश्वर ने सुन लिई से जब वह स्त्री मैदान में बैठी घी थीर उस का पति माने।इ उस की स्थान था तय परमेश्वर का बची दूत उस के पास थाया ॥ १० । से। उस स्त्री ने भट दें। इकर श्रवने पति को यष्ट समाचार दिया कि जी पुरुष चस दिन मेरे पास खाया था उसी ने मुझे दर्धन दिया है ॥ १९ । से मानीह उठकर श्रपनी स्त्री के पीके चला भीर एस पुरुष के पास बाकर पूका कि क्या तू बदी पुषप है जिस ने एस स्त्री से बात किई घीं इस ने कहा में यही हू॥ १२। मानी ह्ने कहा स्रव तेरे वचन पूरे दे। साएं उस वालक से कैसा व्यव-द्वार करना चाहिये थार उस का क्या काम द्वारा। १३। यदीचा को दूत ने मानीए से कहा जिलनी यक् गों की चर्चा में ने इस स्त्री से किई घी उन सव से यद परे रहे। १४। यह कोई वस्तु ने। दाख-लता से उत्पन्न होती है न खाए ग्रीर न दाखमधु वा थीर किसी मानि की मदिरा पीए थीर न कोई श्राभुद्ध वस्तु खाए से। जे। झान्ना में ने इस की दिई भी उसी की यए माने ॥ १५। माने। इ ने यदे। या क दूत से कहा दम तुम की विलमाने पार कि तेरे पर को सिर पर कुरा न फिर क्योंकि यह सन्म हो ने सिये यक्तरी का एक खद्वा पकाकर तैयार करे।

चाहे ते। यहाबा ही के लिये कर। माने। हते। न जानता था कि यह परीवा का दूत है।। पे । मानाइ ने यहावा के दूत से कहा अपना नाम वता इस लिये कि जब तेरी बाते पूरी हा तब हम तेरा स्रादरमान कर सकी॥ १८। यद्दीया की दूत ने उस से कहा मेरा नाम ते। श्रद्धुत है से। तू उसे क्ये। पूछता है। १९। तव माने। ह ने श्रद्धांल समेत वकरी का एक बच्चा सेकर चंटान पर यद्याया की लिये चढ़ाया तब उस इत ने माने। इ श्रीर उस की स्त्री के देखते देखते अहुत काम किया। २०। अर्थात् जब लें। उस बेदी पर से आकाश की ओर उठ रही घी तब यहावा का दूत उस वेदी पर की ला में डाकर मानाइ खार उमें की स्त्री के देखते देखते चकृ गया से। वे भूमि पर मुद्द के वल गिरे॥ २९। पर यदीवा के दूत ने मानी ह और उस की स्त्री की फिर कभी दर्शन न दिया। तेव माने। इने जान लिया कि यह यहीवा का दूत था॥ २२। से माने हि ने अपनी स्त्री से कहा हम निश्चय मर जाएंगे क्यों कि इम ने परमेश्वर का दर्शन पाया है ॥ २३ । उस की स्त्री ने उस से कड़ा यदि यहावा इसे सार डालना चाइता तो इमारे हाच से हामवील ग्रीर अनुवाल ग्रहण न करता और न बह ऐसी सब बाते इस की दिखाता ख़ीर न वह इस समय इमे ऐसी वार्त सुनाता॥ २४। प्रीर वह स्त्री एक वेटा जनी थ्रीर उस का नाम शिस्शोन् रक्खा श्रीर यह बालक बढ़ता गया थीर यहावा उस की आशीय देता रहा॥ २५ । श्रीर यष्टीवा का श्रात्मा सेरा श्रीर रश्मता-कोल् को बीच मङ्नेदान् में उस की उमारने स्ता।

१४० चिम्पोन् तिसाको गया श्रीर तिसामें एक परिश्रती स्त्री की देखा॥ ३। से चस ने जाकर अपने माता

पद्दं । यहात्रा के दूत ने मानेष्ट् से कष्टा छाड़े तू मुक्ते विलमा रक्ष्वे पर में तेरे भेजन में देखा है से। यह तुम उस से मेरा व्याह करा से कुछ न खाकारा थार पदि तू होमबंल करने हो। ३। उस के माता पिता ने उस से कष्टा क्या काहता था कि यह परीवा का दूत है। पछ। मानेष्ट् तो महोश्में की विविध कर। मानेष्ट् तो कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाष्टीन पर्लिंग्तयों में मानेष्ट् ने यहोवा के दूत से कष्टा अपना नाम वता से स्त्री व्याहने चाहता है। यिम्थान् ने अपने पिता सं काहा मेरा नाम तो यहात के दूत ने उस व्याह मेरा नाम तो यहात है से तू उस वात प्रदेश का प्रमात पिता से कहा मेरा नाम तो यहात है से तू उस व्याह का दे ध्यों कि मुक्त वानते थे कि वह प्रतिक्रा को थोर से देशों विविध वहा सारों के विविध वहा प्रतिक्रा को थोर से देशों के विविध वहा प्रतिक्रा को थे। उस के माता पिता व का से। पर । तय मानेष्ट् ने अनुवाल समेत है। उस समय तो प्रतिक्रा स्वारल् पर प्रभुता लिये चढ़ाया तव उस हुत ने मानेष्ट्र श्रीर उस की

ध। से शिम्शोन् श्रपने माता पिता की संग से तिया की चलकर तिया की दाखबारियी के पास पहुंचा वहां उस के साम्हने एक जवान सिद गरवने लगा ॥ ६ । तथ यदाया का खास्मा उस पर वल से उतरा थ्रीर यदापि उस की छात्र में कुछ न या ताभी उस ने उस की ऐसा फाइ हाला जैसा कोई वकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उस ने अपने पिता वा माता की न वतलाया ॥ ७। तब उस ने जाकर उस स्त्री से बातचीत किई स्रीर वद शिम्शीन् की थच्छी लगी ॥ ८ । कुछ दिन बीते वद उसे लाने का लाट चला थार उस सिंह की लाय देखने के लिये मार्ग से मुद्र गया ते। क्या देखा कि सिंह की लाग में मधुमिक्खयां का रक भुगड थीर मधु भी है॥ ९। से। यह उस में से कुछ राध में लेकर खाते खाते खपने माता पिता के पास गया श्रीर उन को यद विनाधताये कि में ने इस की विद्व की लोग में से निकाला में कुछ दिया भीर उन्दों ने उसे खाया॥ १०। तस्र उस का पिता उस स्त्रों के यदां गया थीर शिम्शीन् ने खवानी की रीति को अनुसार वहां जेवनार किई ॥ ११। उस की देखकर वे उस की संग रहने को लिये सीस संगियी को ले आये ॥ १२ । धिम्थोन् ने उन से कहा मैं तुम से एक परोली कहता हू यदि तुम इस बेधनार को सातों दिन को भीतर उसे ब्रूभकर प्रार्थ व्यतला दे। तो मे तुम को तीय कुरते थीर तीय जाड़े कमड़े

<sup>(</sup>१) नूस में, तेरा नान यथा है। (३) प्रयोत्, दान की सावनी,

दूंगा ॥ १३। धीर यदि तुम उसे न खतला सको तो तुम की मुझे तीस कुर्ते श्रीर तीस जोहे कपड़े देने पड़ेंगे उन्हों ने उस से कहा अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने ॥ १८। उस ने उन से कहा

खानेहारे से से खाना

द्यार बलवन्त में से मीठी वन्तु निकाली। इस पहेली का अर्थ के तीन दिन के भीतर न वता सकी ॥ १५ । सातवें दिन उन्दों ने शिस्थोन की स्त्री से कहा प्रापने पति की फ़ुसला कि बह हमे पदेली का बार्ष वतलार नहीं तो इम तुमें तेरे पिता के घर समेत याग में जलाएंगे क्या तुम लेगी ने इसारा धन लेने के लिये इसारा नेवता किया है क्या रेसा नहीं है। १६। से ग्रिम्शोन् की स्त्री यद कदकर उस के साम्दने राने लगी कि तू ती सुक से प्रेम नहीं खेर ही रखता है कि तू ने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है पर मुक्त की उस का अर्थ नहीं धतलाया उस ने कहा में ने उसे श्रपनी माता हा पिता की भी नहीं वतलाया फिर क्या मै तुमा को घतला दूं॥ १७। बीर जेवनार को साती दिनों में घट स्त्री उस के साम्हने राती रही श्रीर शतवि दिन जब उस ने उस की बहुत संग किया तब उस ने उस की परेली का अर्थ बतला दिया तब उस ने उसे अपनी जाति के लोगों की बतला दिया॥ १८। सा सातवे दिन सूर्य हूवने न पाया जि उस नगर के मनुष्यों ने गिर्मेन् से कहा मधु से याधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या वलवना है। उस ने उन से कहा

जा तुम मेरी कलार का इल में न जातते ता मेरी पश्चिलों का कभी न व्रमते॥

१९। तथ यहावा का श्वास्मा उस पर वल से उत्तरा श्वीर उस ने अग्रकिशन को जाकर वहां के तीस पुरुषों की मार दाला श्वीर उम का धम लूट-कर तीस खेड़े कपड़ें की पहेली के बतानेहारों की दे दिया तब उस का कीप भड़का श्वीर वह अपने पिता के घर गया ॥ २०। श्वीर धिस्थान् की स्त्री उस के एक संगी की जिस से उस ने मिल का सा वर्ताव्य किया था व्याह दिसे गई॥

१५ कितने - दिन पीछे ग्रेष्ट्र की कटनी के दिनों में शिम्श्रीन ने

वकरी का एक बच्चा ले अपनी समुराल जाकर कहा मैं अपनी स्त्री के पास के। हरी में जाजंगा पर उस के ससर ने उसे भीतर जाने से राका॥ २। श्रीर उस के समुर ने कड़ा में सचमुच यह जानता था कि तू उस से कैर ही रखता है सा मै ने उसे तरे संगी की व्याद्व दिया वया उस की छोटी बहिन उस से मुन्दर नदी है उस के बदले उसी की व्याह ले॥ ह। शिम्शोन ने उन लोगी में कहा श्रव चाहे में पलिश-तियों की द्वानि भी कब ताभी उन के विषय निटींप ठएका। ॥ ॥ से शिम्शीन ने जाकर तीन से लोमसी पकड़ी खार पलीते लेकर दी दी लामांड्यां की पूंछ एक साथ बांधी थार उन के बीच एक एक पलीता द्यांधा ॥ ५ । तब पलीतों की बारको उस ने लेगिकिया की पोलिश्तियों के खड़े खेतीं में क्रोड दिया बीर पुलिया को केर घरन खड़े खेत और जलपाई की वारियां भी जल गई ॥ ६। ये। पलिश्ती पूछने लगे यह किस ने किया है लोगों ने कहा उस तिस्री की दामाद शिम्शोन ने यह इस लिये किया कि उस की ससुर ने उस की स्त्री उस के संगी की व्याह दिसे तब पालिश्तियो ने जाऊर उस स्त्री खार उस के पिता दोनों की बात में जला दिया ॥ ७ । शिस्थीन ने उन से कहा तुम जी ऐसा काम करते ही से मै तुम से पलटा लेकर तब ही खुप रहूगा ॥ द। से उस ने उन की श्रांत निठुरता के साध बड़ी मार से मार डाला तब जाकर एताम् नाम काग की एक दरार में रहने लगा ॥

१। तब प्रतिशितयों ने चकाई करके यहूदा देश से हेरे खड़े किये थीर लही में फैल गये॥ १०। से यहूदी मनुष्यों ने उन से पूका तुम उम पर क्यों चकाई करते हैं। उन्हों ने उत्तर दिया शिम्भोग् की बांधने के लिये चकाई करते हैं कि जैसे उस ने इम से किया बैसे ही इम भी उस से करे॥ ११। सा तीन इसार बहुदी पुकृष स्तास नाम कांग की दरार की

<sup>(</sup>१) नुस में, जाघ पर द्याग।

चाकर शिम्शोन से कहने स्रो क्या तूनहीं खानता कि प्रतिश्वती इस पर प्रभुता करते हैं फिर तू ने इम से ऐसा क्यों किया है उस ने उन से कहा जैसा चन्दे। ने मुक्त से किया था वैसा ची मै ने भी उन से किया है ॥ १२। उन्हों ने उस से कहा इस तुमे बाधकार पलिशितया के द्वाय में कर देने के लिये थाये है जिस्छोन् ने उन से कहा मुक्त से यह किरिया, खायो कि इस स्राप तुक पर प्रहार न करेगे। १३। उन्हें ने कहा ऐसा न द्वागा इस तुक्षे कसकर उन के इाथ ने कर देंगे पर तुमें किसो रीति न सार डालेंगे थे। वे उस की दी नई रस्सिंग से बांधकर उस काग में से ले गये॥ १४। वह सही तक स्था गया था कि पालिश्ती उस की देखकार ललकारने लगे तब यहावा का आत्मा उस पर वल से उतरा छोर इस की बांदी की रस्तिया आग में जले दुए सन को समान हो गाई ख़ीर उस को हाची को वन्धन माने। रालकर टूट परे॥ १५। तव उसकी ग्रददे के जमड़े की एक नई इड्डी मिली खार उस ने दाय वका उसे लेकर एक इजार पुरुषा की मार डाला। १६। तब फिस्थोन् ने कदा

गदहे को जभड़े की इड्डी से ठेर के ठेर गदहे के जमड़े की इड्डी ही से में ने इजार पुरुषों की मार डाला॥

१९। जब यह ऐसा कह चुका तब उस ने जमहे की हही फेंक दिई छीर उस स्थान का नाम रामत्लही रक्का गया ॥ १८। तब उस की बड़ी प्यास
लगी छीर उस ने यहावा की पुकारके कहा तू ने
अपने दास से यह बहा झुटकारा कराया है फिर
स्था में श्रव प्यासें मरके उन खतनादीन लोगों के
हाथ में पहुं॥ १९। से। परमेश्वर ने लही में खोखली
सा गहस कर दिया है श्रीर उस में से पानी निकलने
लगा छीर जब चिन्चेन् ने पिया तब उस के जी में
जी खाया छीर वह फिर जो गया इस कारण उस
सेत का नाम एन्हक्कीरे रक्का गया वह साज के
दिन लों लही में है॥ २०। शिम्धोन ती पलिधितया

के दिनों में श्रीस श्रदस तीं इसाएल का न्याय करता रहा ।

दि निव शिम्शान् अस्ता की गया थीर वहा एक वेश्या की देखकर उस की पास गया ॥ २। जब खांत्जियों की इस का सनानार निवा कि शिम्शीन् यहा खाया है तय उन्दा ने उस की घोर विया खीर रात भर नगर के फाटक पर उस की घात में लगे रहे खीर यह कहकर रात भर चुपचाप रहे कि विदान की भीर हीते ही हम उस का घात करेंगे ॥ ३। पर शिम्शीन् खाधी रात की पहा रहकर खाधी रात की उठ नगर के फाटक के दोनी पह्नी थीर दोनी बाजुओं की पकड़कर बेंडी समेत उखाड लिया खीर अपने कन्धी पर रसकर उन्हें उस पहाड़ की चीटी पर ले गया की हेतीन् के साम्हने है ॥

8। इस को पीछे वह सेरिक नाम नाले में रहने-वाली दलीला नाम एक स्त्री से प्रीति करने लगा म थ। सा पर्लिशितयों को सरदारी ने उस स्त्री के पाय जाके कहा तू उस की फुसलाकर व्रक्त ले कि उस का बड़ा बल कार्र से दे थार कीन उपाय करके इस उस पर ऐसे प्रवल दी सकी कि उसे वाधकर दवा रक्खे तब इस तुमे स्यारह स्यारह सा दुमड़े चान्दो देशे ॥ ६ । तब दलीला ने शिम्शोन से कहा मुभे वता दे कि सेरा वसा वस काहि से है और किस रीति से कोई तुमें वाधकर दवा रख सके।। १। शिम्शोन् ने उस से कहा यदि में सात ऐसी नई नई तांता से बांधा जाक की सुखाई न गई दीं ती मेरा बल घट जाएगा थीर में साधारण मनुष्य सा हा जानजा।। ८। सा प्रांतिक्षतयों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई नई सात ताते ले गये जा सुखाई न गई घों थीर उन से उस ने शिस्थीन की बाधा। ९। उस के पास ता कुछ मनुष्य कीठरी में घात लगाये वैठे घे से। उस ने उस से कहा दे शिस्थान् प्रतिश्ती तेरी घात में है तब उस ने तांतीं की ऐसा ताडा वैसा सन का मूत आग से कूते ही टूट बाता है थीर उस के बल का नेद न खुला ॥ १०। सा वलीसा

<sup>(</sup>६) श्रायोत् जमसे का टीला। (२) श्रायोत् पुकारनेहारे का रोता।

ने शिभ्योग् से कदा सुन तूने तो मुक्त से कल किया। मनुष्य खुलवाकर उस के सिर की सातों लटे मुख्डवा बीर भूठ कटा दे बय मुक्ते वतला दे कि तू कारे से यह सकता है ॥ १९। उस ने उस से कहा यदि रैं। ऐसी नई नई रस्थियों से वो किसी काम में न धार्द दो प्रस्कर यांधा जाजं सा मेरा यल घट चारगा थार में साधारण मनुष्य के समान दी खाकेंगा ॥ १२ । से दलीला ने नई नई रस्सियां लेकर दीर उस की यांधकर कदा दे शिम्गीन् पालिश्ती तेरी घात में हैं। कितने मनुष्य ता उस कीठरी मे धात लगाये हुए घे। तब उस ने उन को मूत की नार्ड ष्यपनी भुजायों पर ये ताह हाला॥ १३। या दर्लीला ने शिम्शोन् वे कदा यय लें तू मुक्त वे कल करता थीर भूठ घालता स्राया है का मुक्ते घतला दे कि मुकारें से यंध सकता दै उस ने कहा यदि तू मेरे स्थिर की सातों सटे ताने में युने ता बन्ध सकूगा। 98। से। उस ने व्हे ख़ंटी से जक्तहा तय उस से कदा दे शिम्शोन् पर्लिश्ती तेरी घात में दें तय वर नींद से चीं क उठा थीर ख़ुटी की धरन ने से उखाडकर उसे ताने समेत ले गया ॥ १५ । तथ दलीला ने उस में कदा तेरा मन तो मुक्त में नदी लगा फिर तू क्यो क्दता है कि मै तुक्ष से प्रीति रखता हूं तू ने ये तीनों बार मुक्त से इस किया श्रीर मुक्ते नही बताया कि तेरा यहा यल कारे मं है। १ई। में। जब उस ने दिन दिन बात करते करते उस की तम किया थै।र यहां ले। इठ किया कि उस का दम नाक मे दी गया, १७। तय उस ने श्रयने मन का सारा भेद खोलकर उस से कहा मेरे सिर पर हुरा कभी नही फिरा क्योंकि में मार्क पेट ही से परमेश्यर का माजीर् इ यदि में मूरा जाव तो मेरा वल इतना घट जाएगा कि मै चाधारक मनुष्य मा हो जाकंगा। १८। यह देखकर कि उस ने ग्रापने मन का सारा भेद मुक्त से कद दिया है दलीला ने पलिशितया की सरदारों के पास कहला भेजा कि ग्रय की फिर पाछी क्यों कि उस ने श्रापने मन का सब भेद मुके व्यतला दिया है सा पलिश्तियो के सरदार दाय मे रपैपा लिये हुण उस के पास गये।। १९। तस उस

डालीं श्रीर घइ उस की दबाने लगी थीर घइ निर्वल हो गया ॥ २०। तब उस ने कहा है शिम्शोन परिज्ञती तेरी घात में हैं तब बह चैंकिकर से चने लगा कि मै पहिले की नाई बाहर जाकर भटकुगा वह तो न जानता था कि यहीवा मेरे पास से चला गया है ॥ २९ । से पिलिन्तियों ने उस की पकड़कर उस की शांखें फोड छालीं श्रीर उसे श्राच्या की ले जाको पीतल की खेड़ियों से जकड़ दिया श्रीर छड बन्दीगृष्ट में चक्की पीसने लगा ॥ २२। उस के सिर की वाल मुख्ड जाने की पीके फिर वकने लगे ॥

२३। तब पलिशितयों के सरदार प्रपने दागीन नाम देवता के लिये वहा यज्ञ थीर खानन्द करने को यह कहकर स्कट्टे हुए कि इमारे देवता ने इमारे ग्रमु शिम्ग्रीन् की इमारे दाघ में कर दिया है। २४। थ्रीर जब लोगों ने उसे देखा तब यद कदकर श्रपने देवता को स्तुति किई कि इमारे देवता ने इमारे श्रम् श्रीर इमारे देश के नाश करनेहारे की जिस ने प्रम में से बहुतों की मार भी हाला प्रमारे दाय में कर दिया है।। २५। खब उन का मन मगन ष्टा गया तब उन्दें। ने कदा जिस्छोन् की बुलवा ले। कि वद दमारे लिये तमाश्रा करे सा शिम्श्रान् बन्दीगृद से से वुलवाया गया श्रीर उन के लिये तमाशा करने लगा थीर खंभा के बीच खडा कर दिया गया ॥ २६। तव जिम्छोन् ने उस लडको से जो उस का दाय पकडे या कदा मुक्षे उन खभी की जिन से घर सभला दुश्रा है कूने दे कि में उन पर टेक लगाऊ । २०। यह घर तो स्त्री पुरुषों से भरा हुआ था सीर पालिशितया को सब सरदार भी बहा शे श्रीर कत पर कोई तीन इसार स्त्री पुरुष घे की शिम्शोन की तमाशा करते हुए देख रहे थे ॥ २८। तव शिम्शोन् ने यद कदकर यदेखा की देशाई दिई कि दे प्रमु यदीवा मेरी सुधि से दे परमेश्वर श्रव की बार मुभे वल दे कि मै पोलिशितयों से खपनी दोनों स्रांखों का एक दी पलटा ला ३९। तव शिम्श्रीन् ने उन दोनों बीचवाले खंभी की जिन से घर संमला पुत्रा ने उम की अपने घुटनें। पर मुला रक्का थीर एक या पकडकर एक पर दिघने घाय से भीर दूसरे पर

वारं द्वाय से वल लगा दिया ॥ ३०। ग्रीर शिस्शीन्। मे कहा प्रतिकित्यों के स्रा मेरा प्राण भी जार श्रीर वह श्रपना सारा वल करके सुका तव वह घर सब सरदारीं और उस में के सारे लागी पर गिर पडा। से जिन की उस ने मरते समय मार हाला वे उन से भी खाधिक ये जिन्हे उस ने चीते. ची मार हाला था॥ ३१। तव उस के भाई खीर उस के पिता के सारे घराने के लेगा आये खीर उसे उठाकर से गये खीर सारा खीर रश्ताखील् के बीच उस के पिता माने। इ की कवर में मिट्टी दिई। इस ने ते। इसारल का न्याय बीस घरस तक किया था ॥

(दानिया के लैश की जीतकर उस में बस जाने की कया)

१७ गिम के पहाडी देश में मीका नाम एक पुरुष था।। २। । उस ने खपनी माता से कहा की ग्यारह सा टुकड़े चान्दी तुमा से ले लिये गये जिन के विषय तू न मेरे सुनते भी साप दिया था वे मेरे पास है मैं ही ने उन की ले लिया था। उस की माता ने कहा मेरे बेटे पर पहावा की खोर से खाशोप हीर ॥ ३। सब उस ने वे अयारह सा दुकड़े चान्दी प्रापनी माता की फेर दिये तब माता ने कहा मै अपनी छोर से अपने वेटे के लिये यह रूपैया यहावा की निश्चय अर्पण करती हूं कि उस से एक मूरत खोदकर श्रीर दूसरी ठालकर वनाई जार से अब मे उसे तुम की फोर देती हूं॥ ४। अघ उस ने बह स्पैया अपनी माता की भेर दिया तव माता ने दे। सा दुकड़े ठलवैये की दिये थार उस ने उन से एक मूर्ति खोदकर थीर दूसरी ठालकर बनाई थीर वे मीका के घर मे रहीं ॥ ५। मीका के ता एक देवधान था से। उस ने एक एपे।द् श्रीर कई एक गृहदेवता वनवाये श्रीर थ्रापने एक चेटे का संस्कार करकी उसे अपना पुराहित ठधरा लिया ॥ ६। उन दिना मे इखारलियां का कोई राजान या जिस की जी ठीक सूका पहला था बही वह करता था।

यष्ट्रदा की दीत्लेडिस् नगर से इस लिये चला गया कि जहां कहीं स्थान मिले वहां में रहूं। चलते चलते वह रप्रैस के प्रदाड़ी देश में मीका के घर पर आ निकला॥ ९। मीका ने उस से पूका तू कर्डासे श्राता है उस ने कहा में तो यहूदा के घेत्सेहेम् से चावा हुचा एक लेबीय हू छीर इस लिये चला जाता हू कि जद्दां कहीं विकामा मुक्ते मिले घटीं रहूं॥ १०। मीका ने उस से कहा मेरे संग रहकर मेरे लिये पिता थीर पुरोद्दित वन थीर में तुमे वरस वरस दस टुक्कडे क्षे श्रीर रक्ष लोड़ा कपड़ा श्रीर भाजनवस्तु दिया करुगा से। वह लेबीय भीतर गया ॥ १९ । श्रीर वट लेवीय उस पुरुष की संग रहने की। प्रसन्न हुआ। थीर वह जवान उस की साध घेटा सा रहा॥ १२। से मीका ने इस लेकीय का संस्कार किया थार वह जवान उस का पुराहित होकर मीका के घर में रहने लगा ॥ १३ । श्रीर मीका रेखिता या कि सब मै जानता है कि यरीबा मेरा मला करेगा क्योंकि में ने एक खेळीय की अपना पुरोदित कर रखा है।

१८ जन दिनी इस्राएलियों का कीर्ड राजा न था थीर उन दिनी में दानियों के गोत्र के लोग रहने के लिये कोई भाग ठूंक रहे घे क्योंकि इसारली गोन्नों के बीच उन का भाग उस समय ला न मिला था॥ २। सा दानियों ने खपने सारे कुल में से पांच शूरबीरी को सारा खीर रश्नताकील् से देश का भेद सेने कीर उस में ठूढ़ ठांढ़ करने के लिये यह कहकर भेज दिया कि खाकर देश में ढूंढ ढांढ़ करे। मेा वे रप्रैम् के पहाड़ी देश में मीका के घर तक जाकर वहां टिक गये॥ ३ । जब वे मीका के घर के पास आये तब उस जवान लेबीय का वाल पहचाना से। वहां मुड़-कर उस से पूछा तुमें यदां कीन से श्राया सीर तू यहां क्या करता है श्रीर यहां तेरे पास क्या है। 8। उस ने उन से कहा मीका ने मुक्त से ऐसा । यहूदा के कुल का एक जञान लेबीय यहूदा रिमा व्यवहार किया है थ्रीर मुक्ते नैकार रक्त्वा है के वेत्लेहेम् मे परदेशी द्वाकर रहता था॥ ८। वह | बीर मे उस का पुरेशिंदत द्वा गया हूं॥ ५। उन्हों ने उस से कदा परमेश्वर से सलाद से कि इस काम | लेबीय की घर गये की मीका का घर या सीर उस से कि की यात्रा दम करते दें यद मुकल देशी था का कुशलदोम पूछा ॥ १६। कीर ये छ: सी दानी नधीं ॥ इं। पुरेगोंदत ने छन से कदा कुशल में चले पुस्प काटक में द्वियार बांधे हुए खड़े रहे ॥ १७। खाओं की यात्रा तुम करते ही घर ठीक यहावा के मते की है।

बाकर उस में के लोगों की देखा कि सीटोनियों घंट पुरेशित फाटक में उन दक्षियार बाधे हुए ह: की नार्द निष्टर घेळटके बीर शान्ति से रहते हैं बीर है। पुरुषों के सग खडा था॥ १८। जब वे पांच इस देश का कार्स घांधकारी नहीं है की उन्हें मनुष्य मीका के घर में घुसकर खुदी हुई मूरत स्पीद किसी फाम में रोके धार ये सीटोनियों से दूर रहते गृहदेयता सीर ठली हुई मूरत की ले साये तव है और हमरे मनुष्या से कुछ काम नहीं रसते॥ पुरादित ने उन से पूका यह तुम व्या करते है। ॥ द। तय वे मेरा थीर रणतामील की प्रवने भाष्यों १८। उन्हों ने उस में कदा सुप रद स्रपने मुंद की की पास गये और एन की भाक्यों ने उन से, एाथ से बन्द कर थीर इस लोगों की संग चलकर पृद्धा सुम प्रमा चनाचार से वादे दें। ॥ ९। चन्दों में दमारे लिये पिता छीर पुरोद्धित बन तेरे लिये क्या कहा याची इस उन लोगी पर चढाई कर बयोकि इम ने उस देश की देखा कि घर घटुत ही पाळा पुरेदित है। या यह कि प्रवासीतयों के स्क शीन है सा तुम को सुपचाप रक्षते ही यहां सलकर उस देश की अपने वश कर लेने में पालस न करे। ॥ १०। यदां परुचकर तुम निडर रहते हुए लोगो की भीर लवा चाँका देश पासारी सीर परमेश्यर ने उसे सुम्हारे दाध में दें दिया है वह ऐसा स्थान है जिस में पृष्टियों भर का किसी पदार्थ की घटी नहीं है।

९१। से। यद्यां से क्षणीत् मारा ख्रीर एणताकील् में टानियों के कुल के के दी पुरुषों ने युद्ध के द्राधियार याधे कृष किया ॥ १२ । उन्धी ने जाकर यहूदा देश के किर्णस्थारीम् नगर में देरे दाडे किये इस कारब उस म्यान का नाम महनेदान् भाव ली यदा है घट तो किर्णत्यारीम् की प्रक्रिम स्रोर है। १३। वटां से वि कारी घठकर गरीम् के पदासी देश में मीका के घर के पास थाये॥ १४। तय जे। पांच म्तुष्य जैश् के देश का भेद लेने राये घे वे वापने भादयों से कप्टने लगे वया सुम चानते है। कि इन घरी में एक भ्वाद कई एक गृष्टदेवता एक गुडी थीर एक उसी हुई मूरत है से यय साचा कि क्या करना चाहिये॥ १५। वे उधर मुद्दकर उस जवान

थीर दे। पाच मनुष्य देश का भेट लेने गये घे छन्हों ने यहां घुसकर उस खुदी हुई सूरत थीर स्पाद् थीर छ। सो ये पांच मनुष्य चल दिये सीर लेग् का गृष्टदेवताको सीर ठली हुई मूरत को ले लिया सीर खच्छा है यह कि एक हो मनुष्य के घराने का थीर कुल का पुराहित हो॥ २०। तब पुराहित प्रसन्न हुषा से। यह रुपेाद् गृहदेवता कीर खुडी हुई मूरत की लेकर उन लेगों के दंग चला गया ॥ २९। तय ये मुहे थार यालयञ्जो पशुषी ग्रार सामान की अपने यारो करके चल दिये॥ २२। जब वे मीका के घर से दूर निकल गये घे तथ जी मनुष्य मोका के घर के पासवासे घरों में रहते घे उन्हों ने रकट्टे दोकर दानियों की जा लिया, ३३। श्रीर दानियों की पुकारा तथ उन्दे। ने मुद्द फेरके मीका से कदा तुभे क्या दुषा कि तू इतना बड़ा दल लिये बोता है। # 48। उस ने कहा तुम तो मेरे बनवाये हुए देयतायों थीर पुरोदित को लेखले ही फिर मेरे वया रह गया से तुम मुक्त से कीं पूछते ही कि तुमी व्या दुषा है ॥ २५। दानियों ने उस से कहा तेरा घोल इम सोगों में मुनाई न दें कहीं ऐसा न द्या कि कोधी जन तुम लोगों पर प्रदार करें भीर तू अपना और अपने घर के सोगा का भी प्राय खी दे॥ २६। सी दानिया ने प्रापना मार्श लिया थीर मीका यह देख कि व मुक्त से प्रधिक वलवन 🕏 फिरके यपने घर लाट गया ॥ २०। श्रीर वे मीका

<sup>(</sup>१) मूस में सजवाये।

<sup>(</sup>१) घर्षात् दान् की छावनी ।

<sup>(</sup>१) बूल में तू एक हा दुमा है।

के बनवाये हुर पदार्थी थीर एस के पुरेहित की साथ ले लेश के पास आये जिस के लेगा शांति से बीर विना खटके रहते ये बीर उन्हों ने उन की त्रलबार से मार डाला थीर नगर की बाग लगाकर मुंक दिया ॥ ३८ । थ्रीर कोई खचानेहारा न था क्योंकि यह सीदोन् से दूर या श्रीर वे श्रीर मनुष्यों से कुछ व्यवदार न रखते थे थार वह बेमदाव की तराई में था। तब उन्हों ने नगर की दूठ किया थार उस में रहने लगे ॥ २९ । श्रीर उन्हों ने उस नगर का नाम इसारल् के रक पुत्र अपने मूलपुरुष दान् के नाम पर दान रक्ता पर पहिले तो उस नगर का नाम लेश या ॥ ३०। सब दानियों ने उस खुदी हुई मूरत की खड़ा कर लिया थीर देश की बंधुवाई के समय सी यानातान् का गोर्जीस् का पुत्र थे। र मूसा का पीता था वह और उस की वंश की लाग दोन् गीत्र के पुरेर्वाहर बने रहे ॥ ३१ । खीर खब लें परमेश्वर का भवन शीले। में बना रहा तब लों वे मीका की ख़ुदवाई दुई मूरत का स्थापित किये रहे॥

> (बिन्यामीनिया के पाप में बाटे रहने कीर प्रायः ' नाम किये जाने की कथा)

काई राजा न या तब रक लोबीय पुरुष एप्रेम के प्रहाड़ों देश की परली श्रीर परदेशी होकर रहता था जिस ने यहूदा के वेत्लेडेम में को एक सुरीतिन रख लिई थी। १। एस की सुरीतिन व्यक्तिया करके यहूदा के वेत्लेडेम की स्थान व्यक्तियार करके यहूदा के वेत्लेडेम की स्थान व्यक्तियार करके यहूदा के वेत्लेडेम की स्थान विता के घर चली गई और चार महीने वहीं रही। ३। तब एस का प्रति अपने साथ एक सेवक खीर दो गदह लेकर चला थीर एस के यहां गया कि एसे समझा बुआकर परे से आए। वह एसे अपने पिता के घर से गई और एस कवान स्त्री का पिता के घर से गई और एस कवान स्त्री का पिता एसे देखकर एस की मेंट से आनंदित हुआ। १ १ तब एस के समुर अथात एस स्त्री के पिता ने एसे विनती जरके दवाया से वह एस के पास तीन दिन रहा से वे वहां खाते पीते टिके रहे।

थू। चौचे दिन जब ये भार की संवेरे वहें कीर स**र** चलने की हुया तब स्त्री, के पिता ने अपने दामाद से कहा एक दुकड़ा राटी खाकर प्रपना सी ठबड़ा कर चीके तम लागा चले जाना ॥ ई। सा उन दीनी ने बैठकर संग्र संग खाया पिया फिर स्त्री के पिता ने उस पुरुष से कहा बीर एक रात टिके रहने की प्रसन्न है। क्षानन्द कर ॥ ७। यह पुरुष खिदा होने की छठा पर एस के ससुर ने विनती करके उसे दवाया से। इस ने फिर इस के यहां रात विताई ॥ द। पाचचे दिन भीर की घट ती विदा होने की सकरे चठा पर स्त्री को पिता ने कहा भाषना जी ठगडा कर थार तुम दोनी दिन कलने सी विसमे रही से। उन दीनों ने राष्ट्री खाई ॥ १। जय यह पुरुष खपनी भुरैतिन थीर सेवक समेत बिदा देनि को चठा तब उस के ससुर अर्थात् स्त्री के यिता ने चस से कहा देख दिन ती छल चला है थै।र शंभ होने पर दै से। मुम लोश रात भर टिक्ने रहा देख दिन तो डूबने पर है से। यहीं बानन्द करता हुआ रात बिता थीर विद्यान की सदीरे स्टकर प्रपना मार्ग सेना थीर खपने हरे की चला जाना ॥ १०। पर उस पुरुष ने उस रात की टिकना न चाहा से। यह उठकर विदा हुया थीर काठी बांधे हुए दो ग्रददे श्रीर अपनी सुरैतिन संग लिये दुए यदूष् के साम्हने ली जा यक्शलेस् करावता है पहुंचा॥ १९। वे मधूस् के पास थे थीर दिन बहुत छल गया थां कि सेवक ने अपने स्वामी से कहा था इस यहासियों के इस नगर में मुस्कर टिकीं॥ १२। उस की स्वामी ने सम से अहा दम विराने के नगर में जहां कोई इसारली नहीं रहता न उत्तरेगे गिखा तक बढ़ आएंगे ॥ १ छ। फिर उस ने वापने सेवक से कहा या इस चधर के स्थानों में से किसी के पास जाएं , इम विखा वा रामा में रात खिताएं ॥ १८। या विकास की क्षोर चले कीर उन के विन्यामीन के शिका के निकट पहुंचते पहुंचते सूर्य सस्त हो गया ॥ १५। बी वि शिखा में टिकने के लिये उस की भीर मुड़ गये चौर यह भीतर जाकर उस नगर के चौक में वैठ गया क्यों कि किसी ने उन की आपने घर में न

<sup>(</sup>१) वा मनश्ये।

ठिकाया ॥ १६ । तब रक बूढ़ा अपने स्रेत का काम | ही उसे क्रोड़ दिया ॥ २६ । तब यह स्त्री पह फटते मां अ को निपटाकर चला थाया। यह ते। एप्रैंस् के रुए जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिस मे पहाड़ी देश का था और शिवा में परदेशी देशकर उस का पति था शिर शई और उजियाले के देशने रहता था पर उस स्थान के लेखा विन्यामीनी थे॥ १०। उस ने षांखें उठाकर उस यात्री की नगर के चीक मे बैठा देखा थार उस यूढ़े ने पूका तू किधर काता और कदां से खाता है ॥ १८ । उस ने उस से कदा इम साग ता यट्टा के घेत्लेटेम् से प्राकर रप्रीम के पदानी देश को परली खोर जाते है से ती यदी का हू सार यहूदा के वेत्से देस् सी गया था भीर यद्दीया के मयन की जाता हू पर कीई मुभे श्रापने घर में नहीं टिकाला॥ १९। इमारे पास ता गदद्दों के लिये पुत्राल स्रीर वारा भी दे स्रीर मेरे बीर तेरी इस दासी बीर इस जवान के लिये भी का तेरे दासे। के संग है रोटी बीर दाखमधु भी 🕏 इनें किसी वन्तु की घटी नहीं है 🛚 २०। बूढ़ें ने कहा तेरा कस्यां ही तेरे प्रयोजन की सब बन्तुएं मेरे सिर दों पर रात की चौक में न विता॥ २९। सा यह उस का प्रपने घर ले चला श्रीर गददी की चारा दिया तब ये पाय धोकर खाने पीने स्तरी । २२ । वे भानन्द कर रहे थे कि नशर के खोहों ने घर का घेर लिया श्रीर द्वार की सटखटा साटसाटाकर घर के उस यूड़े स्थामी से कप्टने लगे क्री पुरुष तेरे घर में क्याया उसे घातर ले क्या कि इस उस से भाग करे॥ २३। घर का स्थामी उन के पास बाहर जाकर उन से कदने लगा नहीं नहीं दे मेरे भाइया रेसी युराई न करी यह पुरुप स्ना मेरे घर पर श्राया है इस से रेसी मुक्ता का काम मत करे। ॥ २४। देखे। यदां मेरी कुंवारी वेटी है भीर उस पुरुष की सुरैतिन भी है उन की मे खाहर से बाक्षंगा ग्रीर उन की पत सा सा सा श्रीर उन से तो जो चाहा से करो पर इस पुरुष से रेसी मूद्रताकाकाम मतकरा॥ २५। पर उन मनुष्यी ने उस की म मानी था उस पुरुष ने प्रापनी सुरैतिन

सें बदीं पही रही॥ २०। सबेरे जब उस का पति उठ घर का द्वार योल श्रपना मार्ग लेने की बाहर गया तो क्या देखा कि मेरी सुरैतिन घर के द्वार की पास डिबड़ी पर दाच फैलाये दुर पड़ी है। २८। उस ने उस से कहा उठ हम चलें जब कोई न वाला तय वह उस की गदहे पर लादकर अपने स्थान को गया॥ २९ । जब घह भपने घर पहुंचा तब कूरी ले सुरैतिन की खंग खग खलग करके काटा सीर उसे बारह टुकडे करके इसारल के सारे देश में भेज दिया॥ ३०। जितना ने उसे देखा सा सब बापर में कदने लगे इवारलियों के मिख देश से चले थाने के समय से लेकर खाज के दिन लों ऐसा कुरू कभी नहीं दुखा और न देखा गया से इस की सोचकर सम्मति करा भार कहा।

२०. तब दान् हे लेकर वेशेंबा लें के सारे इसारली स्नार गिलाद के लेगा भी निकले श्रीर उन की मण्डली रक मत दाकर मिरपा में यद्दाया के पास रकट्टी हुई ॥ २ । श्रीर सारी प्रजा के प्रधान लाग वरन सब इसाएली गोत्रीं के लेगा की चार लाख तलवार चलानेहारे प्यादे घे परमेश्वर की प्रजा की सभा में दाजिर दुए॥३। विन्यामीनियों ने तो युना कि इसाएली मिस्पा की थाये है सीर इसारली पूकने लगे हम से कहा यह बुराई कीसे एई॥ । एस मार हाली एई स्त्री के लेबीय पति ने उत्तर दिया मे श्रपनी सुरैतिन समेत विन्यामीन् के शिवा में टिकने की गया था। ।। तब गिवा के पुरुषों ने मुक्त पर चळाई किई धीर रात के समय घर की घेरके मुक्ते घात करना चाहा ग्रीर मेरी सुरैतिन से इतना मुकर्म किया कि यह मर गई ॥ ई । से में ने भपनी सुरैतिन की लेकर की पकडकर उन के पास बाहर कर दिया और दुकड़े हुकड़े किया और इस्रास्तियों के भाग के सारे उन्दीं में उस से कुरार्मी किया थीर रात मर भार देश में भेज दिया उन्हों ने तो इसाएल में महायाप ली उस से लीला मांड़ा करते रहे बीर यह फटते बीर मूठ्ता का काम किया है। छ। सुना दे

८। तथ सब लोगा एक मन दे। चठकर कदने लगे म तो इस में से कोई अपने हेरे जाएगा थै।र न कोई खपने घर की थीर मुहेगा॥ र । पर प्रघ दम शिया से यह करेंगे प्रार्थात् हम चिट्ठी हाल हालकर उस पर चठाई करेगे॥ १०। खार इस सब इसा-रली गोत्रों में सा पुरुषों में से दस थीर छजार पुरुषों में से एक साँ छीर दस इलार में से एक इबार पुरुपों की ठहराएं कि वे सेना के लिये भी छन-यस्तु पहुचारं इस लिये कि इस विन्यामीन के गिया में प्रमुंचकर उस को उस मूठता का पूरा फल भुगता सकें जी उन्हों ने इसायल् में किई है। १९। तय सब इसारली पुरुष उस नगर के विरुद्ध एक पुरुष की नाई जुटे हुए एकट्टे है। गये ॥

१३। क्रीर इसाम्सी गोन्त्रियों ने विन्यासीन् के शारे गोत्रियों में कितने मनुष्य यह पूछने की भेजे कि यह क्या बुराई है जी तुम लोगों में किई गई है ॥ १३ । यव उन शिवावाची ग्रीहों की इमारे राष कर दो कि दम उन की प्राय से मारके इसारल में से सुराई नाथ करें। पर विन्यामीनियों ने श्रापने भाई इखारिलयां की मानने से नाइ किया ॥ १८। थ्रीर विन्यामीनी श्रपने श्रपने नगर में से श्राकर शिक्षा में इस लिये एक हुँ हुए कि इसाएलियों से लडने की निकले॥ १५। फ्रीर उसी दिन शिवावासी पुष्पों की छोड़ जिन की गिनती सत सा चुने हुए पुरुष ठचरी भार भार नगरी ने आये दुए तलवार चलानेहारे विन्यामीनियों की गिनती कृत्वीस दलार पुष्प ठहरी॥ ९६। इन सब लोगी में से सात सा विहरणे चुने हुए पुरुष धे जो सब के सब ऐसे घे कि गोफन से पल्यर मारने में बाल भर भी न चूकते थे ॥ १०। खीर विन्यामीनियों की कोइ इंडाएली पुरुष चार लाख तलवार चलानेदारे घे ये सब के सब योहा थे॥

१८। सो इसीएली उठकर बेतेल् की गये और यह कदकर परमेश्वर से सलाह लिई खीर इसार्गलयों ने पूका कि हम में से कौन विन्यामीनियों से सहने को पहिले चढ़ाई करे यद्दीवा ने कहा यहूदा पहिले

इहारसिया सब के सब यहीं वास करके सम्मति दे। ॥। चढाई करे ॥ १९ । से। इहारसियों ने विद्वान के। चठकर शिवा के साम्दने हरे किये ॥ २०। ग्रीर इया-रली पुरुष विन्यामीनियों से लहने की निकल गये थार इवारली पुरुषा ने उन से लड़ने की शिया के विरुद्ध पाति यान्धी ॥ २९। तव विन्यामीनियां ने गिया से निकल उसी दिन याईस एजार इसारली पुरुपों की मारके मिट्टी में मिला दिया ॥ २२। तै।भी इसारली पुस्प लागी ने द्वियाय यांधकर उसी स्थान में जहां उन्हों ने पहिले दिन पाति बांधी थी फिर पाति वांधी ॥ २३ । श्रीर इसारली साकर मांभ लीं यद्दीया के साम्दने रेति रह श्रीर यद कटकर यदेग्या से पूका कि वया दम अपने माई विन्या-मीनिया से लडने की फिर पास चार परीवा ने करा रां उन पर चकाई करी ॥

२४। से दूसरे दिन इसाग्ली विन्यामीनिया के निकट पहुँचे ॥ २५ । तय विन्यामीनिया ने ट्रसरे दिन उन का साम्दना करने का शिया से निकलकर फिर ग्रठारद इनार इसारली पुनवीं के। मारके जो सब के सब तलबार चलाने हारे चे मिट्टी म मिला दिया ॥ २६। तय चय द्वारली वरन सव लाग बेतेल् की गये थीर राते दुए यदीवा के साम्डने वैठे रहे थार वस दिन संभ लें। उपवास किये रहे सार यदेग्या को देगमवाल थार मेलवाल चढाये ॥ २०। ग्रीर इसार्याचेया ने यद्दाया से सलाह लिई। उस समय ता परमेश्वर की बाचा का च्हूक वहीं था ॥ २८। थीर पीनदास् की दादन का पाता थार एलाकार् का पुत्र था उन दिनों उस के साम्दने दाबिर रदा करता था। से। उन्दें। ने पृढा छ्या में एक खीर बार ग्रपने भाई विन्यामीनियों से लड़ने की निकल जास वा उन की होडूं यदीवा ने कदा चढ़ाई कर क्योंकि कल में उन को तेरे दाय में कर दूगा ॥ २९ । तव इखाएलिया ने गिया की चारी ब्रोर लोगी की घात से बैठाया 🛭

इ०। तीसरे दिन इसारांसियां ने विन्यामीमियों पर फिर चढाई किई थीर पहिले की नाई शिधा के विरुद्ध पाति बांधी ॥ ३९ । से विन्यामीनी उन े लोगों का साम्बना करने की निकले सीर नगर के पाष से कोंसे गर्व भीर को दो सहक एक घेतेल्। पर नड़ाई उन से लगी ही रती श्रीर की सीर नगरीं को और दूसरी गिया की गई हैं उन में लोगों की में से खाये थे उन की इसान्सी बीच में नाग करते परिले की नार्द मारने लगे थीर मैटान में कोई गये ॥ १३ । उन्हों ने बिन्यामीनियों की घेर लिया सीम पराण्ली मारे गये । इर । विन्यामीनी कहने उन्हों ने उन्हें खदेश व मनूहा में वरन शिवा की सरों ये पहिले की नार्द एम में मारे जाते है पर पूरव थार तक उन्दे लताङ्ते राये ॥ १३ । श्रीर रयार सिंघी ने फरा हम भागकर उन की नगर में से विन्यामीनियों में से खठारह हजार पुन्य ली मय महको में क्यों से पार । इह । तब सब एमारुनी कि सब शूरवीर चे मारे गये ॥ १५ । तब वे घूमकर पुरुषों ने सपने म्यान में उठकर वान्तामार् में पाति ज्याल में की रिम्मोन् नाम छांग की स्रोर तो भाग योधी धीर घात में घेठे हुए इसार . पने स्थान में जाये पर इशाहिन्दें। ने उन में से सहक्षा में पांच हजार प्राचीत् मारेगेया ने प्रचानक निकले । इह । सा सारे की घीनकर नार हाला किर गिदीम् ली उन की पीछे दयार नियों में में छोटे रुए दम एक्षार पुरुष गिया पहके उन में में दी एकार पुरुष मार ढाले ह के माम्दने धाये बीर लहाई कही होने लगी पर है हुई। मा विन्यामीनियों में से जी उस दिन मारे न जानते थे कि एम पर दियाँत प्रभी पहा चाहती ग्रापे वे पचीस इजार तलवार चलानेतारे पुरुष थे है ह इप्र । से यदेखा ने विन्यामीनियों की दमाणन् थीर ये मय शूरवीर थे ॥ १० । पर क् सी पुरुष में प्राया दिया बीर इस दिन प्रसारितया ने पचीम प्रमानर जंगल की थार भागे थार रिम्मीन नाम ठांग इकार एक मैं। विन्यामीनी पुरुषों की नाश किया हो। में पहुंच गये ख़ैर चार महीने वाने रहे ॥ १८ । तव मय के मय तलयार चलानेहारे चे ॥

गर्षे थार एगाण्नी पुरुष उन घातुची का भरीमा मिला स्व का तलवार से नाथ कर डाला श्रीर करके दिन्दें उन्दों ने गिया के पाम बैठाया था जितने नगर उन्दें मिले उन सभी की खाग लगाकर विन्वामीनियों के माम्हने में एट गये ॥ ३०। पर घातू फूक दिया ॥ लाग फुर्ती करके शिवा पर कपट गये थार घातुओं ने पारी बडकर सारे नगर की तलबार से मारा ॥ इन । पंतारली पुरुषा श्रीर घातुखों के बीच तो यर चिन्द ठएराया गया था कि ये नगर में से बात था कि इस में से कोई अपनी येटी किसी विन्या-यहा धूर्ण का न्त्रभा चठाण ॥ ३९ । प्रसारली युक्य मीनी को न व्याद देशा ॥ २ । से वे वेतेल् का की लड़ार्श में एटने लगे धार विन्यामीनिया ने यह बाकर साम लों परमेख्वर के साम्दने बैठे रहे श्रीर फूठ से द्वारे जाते है प्रमाणितमां का सार उालने लगे के परमेश्यर यदीवा द्वाएल् में ऐसा क्या द्वाने पाया थीर तीस एक पुरुषा की घात किया ॥ ४०। पर कि खाल इसाएल् में एक गोत्र की घटी हुई है। बाय यह घूर्ण का खमा नगर में से उठने लगा तय है। फिर दूसरे दिन उन्दों ने सबेरे उठ बहां बेदी विम्यामीनियों ने प्रपने पीछे थे। दृष्टि किर्द तो प्या वनाकर देशमधील श्रीर मेलधील चढाये॥ ५। तब देखा कि नगर का नगर धूर्या होकर बाकाय की इसारली पूकने लगे इसारल के सारे गोत्री में से ग्रार उड़ रहा है ॥ १९ । सेंग दमाक्ली पुन्य घूमे कीन है वो यदीया के पास सभा में न श्राया था । धार विन्यामीनी पुष्प यह देखकर भभर गर्य कि हम | उन्हों ने ती भारी किरिया खाकर कहा था कि जा पर दिपाल था पड़ी है ॥ १२ । सा उन्हों ने दसा- फोर्द मिस्पा की यहादा के पास न आर वह निश्चय

एकाण्ली पुरुष लैडिकर विन्यामीनिया पर सपके इह । शब विन्यामीनियों ने देखा कि एम धार किर नगरों में त्रवा मनुष्य व्या पशु व्या क्षेत्र कुछ

२१ इसायली पुरुषों ने ते। निश्या म कहकर कि निज्ञ व परिलो सङ्गर्थ की नार्ष एम फूटकर ब्राुस राते रहे, इ। थीर कहते ये हे इसाग्ल रली पुरुषों की पीड़ विकासर जगल का मार्ग लिया मार डाला जारगा ॥ ई। के इडाएली यापने भाई

विन्यामीन् के विषय यह कहकर पठताने लगे कि माग चाहिये रेसा न हो कि इसारत् में से रक भाषनी किसी खेटी की न ब्याह देंगे से वसे हुओं की स्तिया मिलने के लिये क्या करे ॥ द। जब उन्हों ने पूछा इसारल् के गोत्रों में से कीन दे जा मिग्पा की यहीचा के पार न खाया था तथ पर पाया गया कि गिलादी यायेश से कोई कायनी में सभा की न आया था। १। कैसे कि जब लोगों की गिनती किई गई तब यह जाना गया कि गिलादी यावेश के निवासियों में से कार्स यहां नहीं है ॥ ९०। से। मंग्रहली ने वारद इजार श्रूरवीरी की वटां यट श्राचा देकर भेज दिया कि तुम जाकर स्त्रिया थीर वालबद्वी समेत शिलादी याद्येश की तलवार से नाग करे। ॥ ११ । खीर तुम्दे की करना देशा से। यह है सब पुरुपों की थीर जितनी स्तिया ने पुरुष का मुह देखा है। उन की सत्यानाय कर हालना ॥ १२। थार उन्हें गिलादी यावेश के निवासियों में से चार **या जवान कुमारियां मिलें** जिम्हां ने पुरुष का मुद्द न देखा था खीर उन्हे व शीला की का कनान् देश में है कावनी में ले आये॥

१३। तब सारी मगढली ने उन विन्यामीनियां की पास जो रिम्मे।न् नाम छांग भर घे कहला भेजा थीर इन से सिध का प्रचार कराया॥ १८। हा बिन्यामीन् उसी समय लाट गया खार उन की वे स्त्रियां दिई गई जो गिलादी याधेश की स्त्रियां मे से जीती होही गई तै। भी वे उन के लिये घोडी थीं । १५। की लोग जिन्यामीन के विषय फिर यह कदके पहलाये कि यदाया ने इसारल के गोत्रों मे घटो किई है।

१६। से मग्रस्ती के पुरिनयों ने कहा दिन्या-मीनी स्त्रियां क्षेप नाम हुई है सा यसे हुए पुरुषों की लिये स्त्री साने का इस क्या उपाय करे। १०। फिर **उन्हों ने** अक्षा बचे दुर विन्यामीनियों के लिये कोई

श्राज इसाएल् में से एक गीत्र कट ग्राम है। । इस ने तीत्र मिट जार ॥ १८। यर इस तो श्रामनी किसी की ग्रहाद्या की किरिया खाकर कहा है कि इस उन्हें बिटी की उन्हें व्याह नहीं दे सकते क्योंकि इसाय-लियों ने यह कहकर किरिया साई है कि सापित द्या वह जी किसी विन्यामीनी का श्रवनी सहकी व्याह दे॥ १९। फिर उन्हों ने कहा मुना श्रीला जा वितेल् की उत्तर खोर बीर उस सहक की पूरव श्रीर है जो वेतेल से अक्षेम् की चली गई है थीर लवाना की दक्कियान ग्रीर है उस में बरस बरस प्रदेशका का एक पर्व माना जाता है ॥ २०। से उन्दी ने विन्यामीनिया की यह श्राद्या दिई कि तुम आकर दाख की वारिया के योच घात लगाये यंठे रहा, २१। ग्रीर देखते रहा श्रीर यदि शीला की लड-कियां नाचने की निकलें तो तुम दाख की बारियों से निकलकर शीला की लड़कियां में से अपनी व्ययनी स्त्री की पक्षडकर विन्यासीन की देश की चले जाना॥ २२। श्रीर जय उन के पिता या मार्च धमारे पास काराइने की आएं तय इम उन से कियों कि अनुग्रद करके उन की एमे दे दी कों-कि लड़ाई के समय इस ने उन में से स्का एक के लिये स्त्री न यचार्ड धार तुम साग्री ने ता उन की व्याद नहीं दिया नहीं ता तुम प्रय दोगी उत्तरते । २३। से विन्यामीनियों ने ऐसा दी किया प्राधीत् उन्दों में खपनी शिनती के अनुसार उन नाचने-द्यारियों में से पकडकर स्त्रिया से लिई तय अपने भाग की लीट गये और नगरी की यसाकर उन में रहने लगे ॥ २८ । उसी समय इसारली घटा से खलकर व्यपने व्यपने ग्रीम श्रीर व्यपने व्यपने घराने की गये थीर वहां से वे अपने प्रापते जिल भाग की गये ॥ २५। उन दिनों इखारलियों का कोई राजा न मा जिस की जी ठीक सुम पड़ता था वही वह करता था ॥

<sup>(</sup>१) गुल में लिई।

## रूत् नाम पुरुतक।

१ जिन दिनों न्यापी लेखा न्याय करते घे इन दिनों देश में अज्ञाल यहूदा की चेत्लेडेम् का एक पुरुष णवनी न्हीं और दोनी पुत्रों की संग लेकर मास्राय के देश में परदेशों डीकर रष्टने के लिये चला ॥ २। उम पुरुष का माम क्लोमेमेक् थार उस की स्त्री का नाम नाथे।मी थीर उम् के दी घेटों के नाम महाने न थार किरपान घे ये गवाती प्रधात धहुदा के घेग्लेडेम् के रहनेदारे चे खार माखाव के देश में बाकर यहां रहे ह है। थार नाखामी का पति व्ली-मेलेक् मर गया थार नाखामी चीर उस के दोनी पुत्र रह राये । श्रे । खार इन्हों ने एक एक माञ्चायिन व्याप्ट लिई एक न्यी का नाम ता खोर्पा बीर इसरी का नाम बत् या फिर धे घदां कोई दस घरस रहे। ५। तब महलानु थीर किल्पान दोनी मर रापे मा नापोमी अपने दोनों पुत्रों खीर पति मे रहित दे। गई ॥ ई। तथ यह माणाय के देश मे यह मुनकर कि यदीया ने अपनी प्रका के लेगों की मुधि सेके उन्दें भीजनयना दिई है उस देश से यपनी दोनें। यहुँयां ममेत लाट जाने का चली ॥ ०। ये। यद प्रयती दीनी यहुणी समेत उस स्थान से कहां रहती थी निकली थीर वे यहदा देश की सीट बाने के मार्ग से चलीं।। दा तय नाम्रीमी ने क्रापनी दोनों बहुकों मे कहा सुम क्रापने क्रापने मैके क्रिकिक करे ॥ १८ । खब उस ने यह देखा कि वह लैंट आयों थीर बैमें तुम ने उन में की मर गये हैं और मुक्त में भी प्रीति किई है रेसे ही बदाया सुम्हारे जपर कृषा करे। १। यहावा ऐसा करे फि सुम फिर चित करके उन के घरी में विश्वास पाकी राय उस ने उन की चुमा श्रीर ये चिल्ला चिल्लाकर रीने लगीं, १०। श्रीर उस से कहा निराचय दम तेरे संग

तेरे लेगों के पास चर्लेगी ॥ १९। माख्रामी ने कहा दे मेरी बेटिया लाट खाळा तुम कार का मेरे चंग चलागी वया मेरी काव्य में श्रीर पुत्र हैं जी तुम्दारे पति हो ॥ १२। हे मेरी बेटिया लाटकर चली जाग्रा वयों कि मै पति करने की यूकी हू और चार में कदती भी कि मुने प्राचा है छीर पांच की रात मेरे पति द्याता भी बीर में प्रत्र भी जनती, १३। तीभी वया तुम चन के स्याने दोने लीं प्राणा लगाये उद्दरी रहतीं थार उन के निमित्त पति करने वे क्की रहतीं है मेरी बेटिया रेसा न द्वा क्योंकि मेरा दु ख' तुम्हारे दु ख से यहत घठकर है देखा परीया का शघ मेरे विस्त चठा है। १८। तब ये फिर रें। चठीं भार खार्पा ने ता प्रपनी सास की चूमा पर इत उस से पाला न दुर्ध ॥ १५ । से उस ने कहा देख तेरी जिठानी ता अपने सोगों थीर अपने देवता के पास लाट गर्द दे से तू अपनो जिठानी के पी है लाट जा। १६। दल् घोली हू मुक्त से यह विनती न कर कि मुक्ते त्याम वा क्रोइकर लीट जा क्योंकि जिधर तू जाग उधर में भी जाडगी जहां तू टिकी यहां में भी टिक्रारी सेरे लेखा मेरे लेखा देखी थीर तेरा परमे-प्रवर मेरा परमेश्वर द्वागा॥ १०। जदां तु भरेगी घदां में भी मध्यी धार यदी मुक्ते मिट्टी दिई जाएगी यदि मृत्यु क्रोड थीर किसी कारन में सुभ से असग ए। तो यरावा मुक्त से वैसा ही वरन उस से भी मेरे स्मा चलने की स्थिर दे तब उस ने उस से श्रीर वात न कही ॥ १९ । से। वे दोनें चल दिईं बीर द्येत्लेटेम् का पहुंचीं थार उन के द्येत्लेटेस् म पहुंचने पर सारे नगर में उन के कारण ध्रम मची थीर स्त्रियां कदने लगीं वया यद नाग्रोमी दे ॥ २०। उस (१) जुल में फखवास्ट ।

(३) वा देवराणी।

ने उन से कहा मुक्ते नाखोमीः न करो मुक्ते मारा' करो क्योंकि सर्वधित्तमान् ने मुक्त को घडा दु.ख दिया। है ॥ २९। में भरी पूरी चली, गई घी पर यहावा ने मुक्ते कूछी लै। हाया है से चव कि यहावा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दिई थीर सर्वधित्तमान् ने मुक्ते दु.ख दिया है फिर तुम मुक्ते क्यो नाखोमी कहती ही ॥ २२। से नाखोमी खपनी मोखायिन खहू बत् समेत लै। ही जो मोखाव् देश से लै। ह खाई खीर व जी कहने के खारंभ के समय वेत्लेट्स में पहुंचीं॥

२. नात्रीमी के पति श्लीमेलेक् के कुल मे उस का शक यहा धनी कुटुंबी या जिस का नाम वायज् या॥२। खीर मार्थावन दन् ने नाथोमो से कदा मुक्ते किसी रोत में जाने दें कि जो मुक्त पर अनुग्रद की दृष्टि करे उस के पीड़े पीड़े में विला बीनती जाज उस ने कहा चली जा बेटी ॥ ३ । से। बह जाकार एक खेत में लवनेहारों के पीड़े बीनने लगी ख़ैार जिस खेत में घह संपेगा से गई भी घट एलीमेलेक् के कुटुम्बी वाष्यज् का या॥ ४। थीर वाष्यज् वेत्लेडेम् से षाकर सवनेहारी से कड़ने समा यदीया तुम्हारे संग रहे फ़ैार वे उस से वे। ले प्रदेशका तुमी स्रामीय दे॥ ५। तब ब्राय्यज् ने स्रपने उस सेवक से बालवने-डारों के कपर ठइरा या पूछा वह किस की कन्या दै॥ ६। वा वेवक लवने हारी के कपर ठदरा था चस ने उत्तर दिया वह मायाविन कन्या है जो नाखोमी के सा मीखाव देश से लाट खार्ड दै॥ छ। उस ने जहा या मुमी लयनेहारी के पी है पी हे पूलों को बीच बीनने खीर वालें घटारने दे सा बह जार्र खीर भार से खब लीं बनी है क्षेत्रल **घोडी** बेर तक घर से रही घी॥ ८। तब वे। यज् ने स्त् से कदा है मेरी वेटी क्या तू सुनती है किसी दूसरे के खेत में घीनने की न जाना मेरी ही दासियों की

(१) सर्थात् मने। इरः। (२) सर्थात् दुस्तियारी। मूल में कदनी। (१) मूल में मुक्त से यहुत कहवा स्वयहार किया। (१) मूल में लिस स्रेत के मांग में।

यंग यहीं रक्ष्मा ॥ १ । जिस खेत की वे सवती शी उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे खीर उन्हीं के पीहे पीके चला करना क्या मै ने जवानों की प्राचा नहीं दिई कि तुक से न बोर्ल थै।र जब जब तुके प्यास सरी तब तब तू बरतनी के पास जाकर जवानी का मरा दुषा पानी पीना॥ १०। तव यह भूमि ली मुककर मुद्द की वल शिरी थीर उस से कटने लगी क्या कारम है कि तू ने मुक्त परदेशिन पर प्रनुग्रह को दृष्टि करके मेरी सुधि लिई है। १९। बायज ने उसे उत्तर टिया चो कुछ तू ने प्रति मरने की पीई अपनी सास से किया है और तू किस रीति अपने माता पिता श्रीर जन्मभूमि को छोडकर येथे लोगी में आई है जिन की पाँदले तून जानती भी यह सय मुभी विस्तार की साथ वताया शया है ॥ १२। यदीया तेरी करनी का फल दे ग्रीर इनारल का परमेश्वर यद्दीवा विस के पंदों तले तूं शरम लेने थाई है तुक्ते पूरा घदला दे॥ १३। उसे ने काश है मेरे प्रभु तेरे खनुग्रह की दृष्टि मुक्त पर बनी रहे क्योंकि यद्याप में तेरी दासियों में से किसी के भी वरावर नधीं हू तै। भी तू ने खपनी दासी के मन में पैठनेशारी वार्तक टकर मुँमे शान्ति दिई है॥ १४। फिर खाने के समय वे।यज् ने उस से कदा यहीं प्राकर रे।टी खा थै।र अपना कीर सिरके में बार। में। बद लबनेदारी के पास बैठ गई ग्रीर दस ने दस की भुनी दुई वार्ल दिई थार वह खाकर तृप्त हुई घरन कुछ यचा भी रक्खा॥ १५। चय यह योनने की उठी तय योष्प्रज् नि अपने जवानी की आजा दिई कि उस की पूली के बीच बीच में भी बीनने दें। बीर देाय मत लगाओं। १६ । यरन सुट्टी भर जाने पर कुछ कुछ निकालकर गिरा भी दिया करे। खीर उस के बीनने के लिये क्रोड दें। थैं।र उसे घुड़कों मत्। १९। से। यह संभ ले। खेत मे बीनती रही तब जे। जुरू बीन चुकी उसे फटका थ्रीर वह कोई एपा भर की निकला ॥ १८। तब बद्द उसे उंठाकर नगर से गई थीर उस की सास ने उस का बीना हुया देखा थैं।र के। कुछ उस ने तृप्त श्रोकर बचाया था उस की उस ने

ष्प्रमी सास की दिया 11 90 । उस की सास ने उस से पूछा पाख तू कहां यीनती ग्रीर कहां कांम करती घो धन्य वह है। जिस ने तैरी सुधि लिई है तब उस ने यपनी सास की। बता दिया कि मैं ने किस को पास काम किया थीर कहा कि जिस पुरुष के पास में ने खाल काम किया उस का नाम बीचाल है। २०। नाखोमी ने खपनी बहु से कहा बह यहावा की स्रोर से साशीय 'पार क्योंकि उस ने न तो कीते हुयों पर से बीर न सरे हुयों पर से अपनी करका इटाई फिर नाखामी ने उस से कहा यह पुष्प तो दर्भारा एक कुटुंबी है बरन उन में से है जिन को दमारी भूमि हुडाने का खिछकार है। २१। फिर बत् माखाबिन बोली उस ने मुक्क से यह भी कहा कि जब सा मेरे बेवक मेरी सारी कटनी न कर चुके तब लें। उन्हीं के गंग गंग लगी रहाँ। २२। नास्रोमी ने अपनी बहु यत् से कहा मेरी बेटी यद बच्छा भी दै कि तू उसी की दासियों के साध साब जाया करे चौर वे तुभा से दूसरे के खेल मे न मिले ॥ २३ । से। दल् हों। भीर ग्रेष्ट्र दोनों की कटनी के प्रन्त सों धीनने के लिये घायाज्ञ की दासियों के साथ साथ सती रही और अपनी सास के यहां रहती थी ॥.'. "

उ म की सार्च नाथोमी ने उस से कहा न हुँहूं कि तिरात मेला देश है २। अब जिय की दासियां के पांच तू घी क्या वह बेासज् हमारा मुहुम्बी नहीं है छह ता बाख रात की खलिहान में जी घोषाया। ॥ ३। ये। तू स्त्रान कर तेल लगा वस्त पश्चिकर सांसदान की बा,पर सब ली घट पुरुष द्या भी न लुके तब ली प्रपने की उस पर प्रशट न करना ॥ ॥ । योार जब घह लेट जाए तय सू चरा के लेंटने के स्थान की देख जेना फिर भीतर जा उस को पांच उघारको सेट जाना तब यक्षी तुमे वतलारंगा कि तुभे का करना त्र सल में रि ने एस से कहा थे। कुछ त

तुम होकर वचाया या उस की उस ने निकालकर किंगी ॥ ई। से यह खिलहान की गई थीर अपनी सास की आचा के बनुसार ही किया ॥ छ। सब बायज् का पी चुका और उस का मन बानन्दित हुआ तब जाकर राजि के एक सिरे पर सेट गया से। वह चुपवाप गई थै।र उस के पांव उचारके सेट गई॥ ८। जाधी रात की यह पुरुष चौक पडा जीर यागे की श्रीर भुक्तकर द्या पाया कि मेरे पांची के पास कोई स्त्री सेटी है ॥ १। उस ने पूका तू कीन है तब वह बोली में तो तेरी दासी यह टू में। तु श्रपनी दासी की अपनी चट्टर थी। का दे क्यों कि तू इगारी भूनी कुड़ानेद्वारा बुटुवी है। १०। उस ने कहा है बेटी यद्दावा की बोर से तुक्त पर बाशीय दा क्योंकि तू ने व्यपनी पिछली प्रीति पश्चिली से साधिक दिखाई कैसे कि तू क्या धनी क्या क्रमाल किसी सवान के पीके नहीं सभी ॥ ११ । से सब दे मेरी बेटी मत डर जा कुछ तू करे के मे तुम के करंगा क्योंकि मेरे नगर के सब लोग' जानते हैं कि तू भस्तीस्त्री है। १२। श्रीर श्रय सव तो है कि मैं कुडानेदारा कुटुवी टू तै।भी एक थीर टै जिसे मुक्त में पहिले ही कुडाने का बाधिकार है।। १३ वि रात भर ठचरी रह और समेरे यदि बह सेरे लिये क्टानेदारे का काम करना चादे तो पाच्छा यदी रेंगा करे पर पदि यह तेरे लिंगे छुडानेष्टारे का काम करने का प्रसन्न न हा ता यहावा के जीवन की सेंह में ही वह काम कदंगा भार सी लेटी रह ! 98 । सा वह उस के पांचां के पास भार ली सेटी रही थीर उस से पहिले कि कोई दूसरे की चीन्ह सके वह उठी थार वासक ने कहा काई ज्ञानने न पाए कि कांसिदान में कोई स्त्री आई थी॥ १५। तव भेष्य ने कदा जो चट्टर तू बोठि है उसे फैलाकर यांभ से बीर खब उस ने उसे शांभा तव उस ने क नपुर जी नायकर उस की उठा दिया फिर वद नगर में चला गया ॥ १६ । चल स्त अपनी सास की पास आर्थ तब उस ने प्रका है बेटी क्या हुआ त्य के बुक उस पुरुष के इक

<sup>(</sup>१) भूस में भेरे से मेर का सारा चाटका। (४) भूस में तूकी परि।

यह कहकर मुक्ते दिया कि श्रयनी सास के पास कुछे शाय मत जा ॥ १८ । उस ने कहा है मेरी खेटी अब सों तुन जाने कि इस बात का कैसा फल निकलेगा तब लें चुपचाप बैठी रह कोकि आज उस पुरुष क्री यह काम बिना निपटाये कल न पहेंगी ।

की चर्ची बोबज् ने किई भी वह भी भा गर्यों सा बाबजू ने कहा है मुलाने इधर प्राकर यहीं बैठ जा से यह उधर जाकर बैठ गया ॥ २ । तब उस ने नगरं के दस पुरनियों की खुलाकर कहा यही बैठ बाक्री से वे बैठ गये॥ इ। तब बह उस क्रुडानेहारे कुटुवी से कड़ने लगा नाग्रोमी जा माखाव देश से लाट आई है वह हमारे भाई यलीमेलेक् की एक टुकडा मूमि वेर्चना चाइती है ॥ 8। सी में ने सेवा कि यह बात तुम की जताकर क हूंगा कि तू उस की इन वैठे हुयों के सादने थार मेरे लागों के दन पुरनियों के साम्हनें मेाल ले से यदि तू एस की कुडाना चाहे ते। कुडा श्रीर यदि तू बुढाना न चाहे ता मुक्ते ऐसा ही खता दे कि में समभा जूं क्यों कि तुभी द्वाड उस की कुँडाने का एक और किसी का नहीं दे और तेरे पोके में इ उसे ने कहा मै उसे छुटाकागा। ५। फिर बोछाज्ं ने ले तब उसे दत् माधाबिन के दाय से भी का मरे दुए की स्त्री है इस मनसा से मेलि खेना पड़ेगा कि मरे हुए का नाम उस के मार्ग में स्थिर कर दें ॥ ई। चय कुडानेदारे कुटुनी ने कहा में उस की कुड़ा नहीं सकता न दी कि मेरा निज भाग विवाह जाए, से। मेरा हुडाने का इक तू ले से क्योंकि मुक्त से श्रिष्ठ है उसी का यह दोटा है । १६ । फिर नाक्रीमी वद छुँडाया नहीं जाता ॥ ७ । स्रासी दिनी स्वा-रल् में छुडाने खार बदलने के विषय सब पक्का करने के लिये यह व्यवहार था कि सनुष्य अपनी

से किया था वह सब उस ने उसे कह सुनाया ॥ | ज़ूली उतारकी दूसरे की देता था । इसारल् 10। फिर एस ने कहा यह हः नपूर लैं। एस ने में गवाही इस रीति होती भी ॥ द। सी उस बुद्धानेश्वारे कुटुंबी ने ब्राज्यक् से यह कदकराकि तू उसे मोल से अपनी ज़ुती उतारी ॥ १। से ब्रायन ने पुरनियों और सब सोगों से कहा तुम आज इस बात के साक्षी है। कि जो कह रलीमेलेक का थीर जी कह किस्पान थीर महलान का या यह सब मै नाखीसी के हाथ से माल लेता हूं॥ ५०। किर मङ्लोन् की स्त्री बत् मायाबिन है। मुख ब्राध्य काटक के पास खाकर बैठ की भी में क्यानी स्त्री करने के लिये इस मनसा गया और जिस कुड़ानेदारे बुट्रशी से मील खेता हूं कि मरे दूर का नाम उस के निज सारा घर स्थिर क्षव न हा कि सरे हुए का नाम उस की भाइयों में से खीर उसाके स्थान के फाटक से मिटः जार तुमः साग्न साजर्ीसाची ठहरे है। ॥ १९ । तथ फाटकं की पास जितने लोग घे उन्हों ने श्रीर पुरनियों ने कांबा इस साकी हैं यह का स्त्री तेरे घर मे आती है उस की यहाता इक्षारल के घराने की दा उपकानेशारी राहेल् थीर लेखा के समान करे बीर तू रमाता में बीरता करे थीर वेत्लेड्स् में तेरा बढ़ा नाम दी है। थीर की सन्तान यदीवा इस खवान स्त्री के द्वारा तुमें दे चय के कारण से तेरा घराना पेरेस का सा दी जाए जिस की तामार यहदा का जन्मायाँ जनो ॥ १३ । तब बोश्रंज़ ने बत् के। व्याद्व लिया थीर वह उस की स्त्री का गई सीर' तब उस ने उस से प्रसंग किया तब यहावा की दया से उस की गर्भ रहा और वह बेटा जनी ॥ १९४ । से स्त्रियों। कदा जब तू उस मूर्ति की नाश्रोमी के दाय से मोलं ने नाश्रोभी से कदा यहीवा धन्य है कि जिस ने तुमें बाल छुडानेहारे कुटुम्बी के खिना नहीं छोडा इक्षारल में इस का बढ़ा नाम है। । १५। बीर यह तरे जी में जी ते बानेशारा कार तरा खुढ़ाये में पालनेहररा हा क्योंकि सेरी खड़ जी तुभ से प्रेम रखती श्रीर सात बेटी से भी तेरे किये उस बहु की बपनी गोद में रखकर उस की धार्य का काम करने समी। 10। बीर उस की परीक्ति

(व) नूस वे घर की बनानेहारी हैं

ने यह कहकर कि नाक्षोमी के एक बेटा उत्पन्न | ने क्षम्मीनादाध् को, २०। कीर ग्राम्मीनादाध् ने ष्टुका है तक का नाम भोखेद्र रक्का। पिश्चै का निड्योन् की श्रीर नह्योन् ने स्सीन् की, २९। सीर पिसा और दाकद का दादा वही हुआ।

देखे। मुक्तो, वर्राचीय देखे। नृते रास्की कीर रास् की जन्माया ॥

सस्मान् ने वायान् का और बायान् ने श्रीबेद की, १८। पेरेस् की यद वंशावली दे पर्शात् पेरेस् ने २२। कीर श्रीवेद् ने यिशे की कीर यिशे ने दालद

## शमूएल् नाम पहिली पुस्तक ।

(शनुरस् के जन्न ग्रीर सदक्षपन का वर्षन)

१ • स्प्रेम के पहाड़ी देश के रामातैस-वीषीम् नाग नगर का निवासी रस्काना नाम एक पुरुष था बह रप्रेमी था श्रीर यूप् के पुत्र तेष्ट्र का परपाता एलीट्ट का पाता श्रीर यरादास्का पुत्र या॥ २। श्रीर उस को दे। स्तियां घीं एक का ते। नाम इता थीर दूसरी का पनिज्ञा था और पनिज्ञा के ते। वालक दुर पर द्वा के कोई बालक न दुशा॥ ३। वह पुक्य वरस वरस अपने नगर से सेनाओं के यदीवा की दर्ख्यत् करने श्रीर मेलवलि चढ़ाने के लिये शीला मे जाता शा श्रीर वर्धा द्वाप्नी खीर पीनहास् नाम रली के दोना पुत्र रहते घे का यहावा के याजक थे॥ ८। श्रीर जब अध एएकाना मेलुबाल चढ़ाता या तय तव वह श्रपनी स्त्री पनिद्वा की थीर उस के सब बेटी बेटियों को दान दिया करता था। ५। पर इन्ना की वह दूना 'दान दिया भरता था क्योंकि वह दत्ता से प्रीति रखता या तामी यदावा ने उस की को सा यन्द कर रक्खी थी ॥ ई। पर उस की सैत इस कारण से कि यद्दोवा ने उस की कीख बन्द कर रक्की घी उने प्रत्यन्त चिठाकर कुठाती घी ॥ । चौर वह तो वरस वरस ऐसा हो करता था बीर जब इज्ञा यहाया के मधन को जाती थी तब पनिवा उस की खिड़ाती थी। से बह रीई और हर के टूर कर।

स्वानान स्वाया॥ ८। से। उसंको प्रति एल्कानाने उस से - अन्हा दे इज्ञात कों रोती है सीर खाना क्या नहीं खाती और तेरा मन क्यों उदास है क्या तेरे , लिये में दस घेटा से भी व्यच्छा नहीं हु॥ ९। तव शीला में खाने और पीने को पीके इना उठी। थीर यदोवा को मन्दिर को चौखट को एक बाज़ को पास श्ली याजक क्सी पर बैठा हुया था॥ १०। श्रीर यह मन में व्याकुल होकर यहावा से प्रार्थना करने थीर विलक विलक राने सारी ॥ ११ । श्रीर उस ने यह मन्तत मानी कि है सेनाश्री के यद्दीवा यदि तू अपनी दासी के दु.ख पर रुचमुच हुछि करे बीर मेरी सुधि ले बीर अपनी दासी की मूल न जाए श्रीर प्रयनी दासी की पुत्र देती में इसे इस को जीवन भर को लिये यदीवा की अर्पण कक्सी थीर उस के सिर पर हुरा फिरने न पाएगा ॥ १२। जव वह यहावा के साम्हने रेसी प्रार्थना कर रही यो तव रली उस के मुद्द की खोर ताक रहा था। १३। इता मन ही मन कह रही थी उस के डीठ तो दिलते घे पर उस का शब्द न सुन पड़ता घा इस लिये एली ने समसा कि वह नहीं में है। 98। से। एली ने उस से कदा पूक्त व लीं नशे में रहेगी ष्रयना नम्मा उतार् ॥ १५ । एना ने कदा नहीं है मेरे प्रमु में तो दुःखिन इं मै ने न तो दाखमधु विया /(१) भूल में कदबी। (२) भूल में अपना दाखनमु प्रापन

१८। उस ने कहा तेरी दासी तेरी द्राष्ट्रि में अनुग्रह ने वहीं ग्रहावा की दगडवत् किया ॥ पार तब वह स्त्री चली गई श्रीर खाना खाया श्रीर उस का मुद्द फिर उदार न रहा ॥ १९ । विद्यान की वे सबेरे चठ यद्दीवा की दग्डवत् करके रामा मे ष्यपने घर लाट गये थार एलकाना ने खपनी स्त्री इच्चा से प्रस्ता किया थार यहावा ने उस की सुधि लिई ॥ २० । से। इता गर्भवती द्वाकर समय पर पुत्र जनो खीर या कहकर कि मै ने इसे यदावा से मांगा है उस का नाम श्रमुरल् रक्खा ॥ २९। फिर एरकाना श्रपने सारे घराने समेत पद्दावा के साम्हने वरस वरस की मेलवाल चढाने श्रीर अपनी मनूत पूरी करने के लिये गया ॥ २२ । पर इन्ना श्रापने पति से यह कडकर घर में रह गई कि जब बालक का दूध कूट बार तब मै उस की ले जाउगी कि वह यहीवा की मुद्द दिखार खीर बहां चदा रहे। २३। उस के पति श्वकाना ने उस से कहा जो तुमें भला लगे वही कर बब लें तू उस का दूध न कुढार तब ली यहीं ठहरी रह इतना हा कि यद्दीवा अपना वचन पूरा करे। से वह स्त्री वहीं रही थीर अपने पुत्र के दूध कूटने के समय ली वस की पिलाती रही ॥ २८। जब वसने वस का दूध हुड़ाया तब बह उस की संग्र से चली और तोने वकड़े खार एपा भर बाटा खार कुप्पी भर दाखमधु भी ले गई थीर उस की शीला में यहावा के भवन में पहुचा दिया उस समय वह लड़का ही था। र्देश । भीग शन्धीं ने बक्रसा बालि करके बालक की रसी के धांच चाजिर कर दियां॥ २६ । तब इम् ने कहा थे मेरे प्रमु तेरे जीवन की सेंह है मेरे प्रमु

न मंदिरा में ने प्रपने मन की जात खोलकर में बड़ी स्त्री इ को तेरे पास महीं सकी देशकर पहीखाँ यहोबा से कही हैं।। १६। अपनी दासी की फोकी से प्रार्थना करती भी ॥ २०। यह वही वालक है स्ती न जान को कुछ मै ने अब सो कहा है से। जिस के लिये मै ने प्रार्थना फिर्द यो और यहोदा बहुत ही शोकित होने और चिठाई जाने के कारक ने मुक्ते मुद्द मांगा वर दिया है। २८। से में भी कदा है।। १०। रली ने कहा सुभल से चली जा इसे यहावा की अर्थण कर देती है कि यह अपने इसारल् का परमेश्वर तुसे मन चाद्दा घर दे॥ जीवन मर यहावा ही का बना रहेर। तब रस्काना

## २ श्रीर इज्ञा ने प्रार्थना करके कहा मेरा मन यहावा के कारब

दुलसता है मेरा सींग यदे।वा के कारण जवा हुन्ना दे मेरा मुद्द मेरे शबुक्षों के विष्टु खुल गया क्योंकि में तेरे किये हुए उद्घार से ब्रामन्दित हू । २। यहावा के तुरुष, कोई पवित्र नही क्यों कि तुम की होड़ की ई है ही नही खीर इमारे परमेश्वर के समान कोई चटान

३। फूलकर अवंकार की खार वातें मत करा बन्धेर को वाते तुम्हारे मुद्द ने न निकर्त क्योंकि यद्दीया चानी ईक्ष्मर है श्रीर उस के काम ठोक होते हैं। ह । ग्रुखीरा के धनुष टूट गये कीर ठे।कर खानेबाली की कोट में बल का फैटा कसा गया ॥

थ । जो पेट, भरते थे उन्दे रोटी के लिये मज़री करनी पड़ी -

को भूखे ये वे फिर ऐसे न रहें.. वरन की वांक भी घह सात बनी -थीर श्रनेक वालकों की माता पुरव गई। ६। यहाया मारता ग्रीर जिलाता भी है। ---यधोलोक में उतारता, थीर उस से निकालता ĝ³ װ

<sup>&#</sup>x27;e' ूल में में ने भागना जीव यहीया की सान्हने अपडेस दिया। (३) व्यथात देखर का सुना हुवा। (३) मूल में म चक्ष गई।

<sup>(</sup>१) मूल में में ने १से यहाबा का नांगा हुआ नान लिया

<sup>(</sup>व) मूल में यहावा ही का नागा हुआ ठहरे। (३) या काम एस से तीले जाते हैं।

<sup>(8)</sup> नूस में धीर उस ने बढ़ाया।

क्षरता है

नीचा फरता दौर हंचा भी फरता है । ८। यह कट्टास की घूलि से य चठाता दीर दरिंद्र की घरे पर से दंवा करता है कि इन की रईमी के मा विठाए धार महिमावक मिहाउन के पांधकारी करे क्योंकि पृष्यियी के सभे पद्दीया के दे धीर इस ने उन पर जात की घरा है र। यह जपने मक्ता के पांधा का मंभाल रहेगा पर दुष्टु परिधवारे में चुपचाप पहें रहेंगे पर्वेकि कार्र मनुष्य घरने यन के कारत प्रयत न दोशा ध

१०। यद्याया में भतारनेतारे चक्रनाचर देशि बह इन के बिक्ट्स पाकाश में बादल गरबाएगा यहावा पृत्रियों की क़ार तक नगय करेगा श्रीर यपने राधा का यस देगा कीर प्राप्त प्राप्ति प्राप्तिक के भींग की अंचा करेगा ॥ १९। राघ करकाना रामा की व्यवने घर चला

शया चार यह यानक वती यावक के साम्दर्भ यहाया की सेवा टल्ल करने नगा ॥

१२। रनी के पुत्र ते। खेळि ये वे बरे।या की न धानते में १ पे । फीर माचकी की रीति नागी के साध यह थी कि जब कार्ड मनुष्य मेलवरित चट्नाता राष्ट्र यालक का ग्रेयक मांन ग्रिकान के ममय एक त्रिश्रुको कोटा राघ से निये पुग प्राक्तर, १४। उसे फरारी या रांटो या रहे या तमने के भीतर रासता या भार जितना मांम फांटे में लग याता या उतना याजक आप संता था। यो ही वे शीलों में मारे प्यार्शलयों में किया करते में की घटां जाते में ॥ १५। चीर चर्ची जलाने में पश्चिम भी याज्ञक का मैयक प्राप्तर मेसर्वान चढ़ानेदारे में कदता या कि भूनने के लिये यासक की माम दे यह तुम स मिक्ताया दुव्या नहीं कच्चा दी मांस लेगा ॥ ५६ । श्रीर जय कार उम में करता कि निश्चय चर्यी वाभी वलाई आएगी तय जितना सेरा जी चाउँ उतना से सेना राष यह कहता या नहीं बभी दे नहीं तो में

o। यहोचा निर्धन करता है और धनी भी | फोन लगा # ९०। से उन जवानी का पाप बरोखा क सेखे यहत भारो हुया क्योंकि वे सतुत्व यहीवा की भेंट का । तरस्कार करते थे ॥

> १८। श्रमुण्ल् वा यालक या सनी का स्पाद परिन धुर यदावा के साम्दने सेवा टरल ांक्या करता था।। १८। श्रीर उस की माता सरस यान उस का लग एक केटा सा याता बनाकर लग षपने पति क स्वा धरस धरस की मेलवाल चळाने बातां तब भाग का उन्न के पास लाया करती था ॥ २०। थार एला ने मरकाना भार उस की स्त्री की षाशायाद देकर कथा यदाया एव प्रपंता किये हुए यासक को चला का उर का वर्षण किया गया दे तुम की प्रस्ता सं वश दे। तब वे व्यपने यहाँ चल गय ॥ २९ । दीर यदाया ने दल्ला की सुधि लिएं बार यह गर्भवती है। हाकर तीन बेटे बीर दी वंटा बना। धार अपूरल् वालक प्रदेशवा के संग रत्ता हुपा यहता गया ॥

> २२। एला तो र्थात ठूड़ा दी गया या थीर उस ने मुना कि मेरे पुत्र सारे इसारल् से कैसा कीसा व्यवदार करते है वरन । मलापवासे तबू के द्वार पर सेवा करनेएारो स्त्रियो क सा कुकम्में भो करते र ॥ ३३। तथ उस ने उन से कहा तुम ऐसे ऐसे काम क्यों करते दा मैं ता दन कारे कांगां के तुम्हारे कुफर्स्मा को चर्चा मुना करता हू॥ २४। घ मेरे र्यटी रेवा न करा व्योक्त की समाचार मेरे सुनने म वाता है यह बच्छा नहीं तुम तो यदाया को प्रचा से पापराध्य करात है। । २५। यदि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का अपराध करे तय ता परमेश्वर उस का न्याय करेगा पर यदि कोई मनुष्य यदाया के विषष्ट पाप करे ते। उस के लिये कीन विनती करेगा। तीओं उन्दें। ने अपने पिता की बात न मानी क्योंकि यदाया की एका उन्हें मार खालने की थो॥ २६। घर श्रमुण्ल् यालक घढ़ता गया खार यदे।या श्रीर मनुष्य दीनों उस से प्रसन्न रहत थे।

<sup>(</sup>१) मूल ने इस गागी पुरं यस्तु की सन्ती थे। उस के निभिन्त गांगी भद्र है। (३) या, न्यायी।

ं २०। ग्रीर परमेश्वर का एक जन रली के पास श्रीर में उस का घर बसाजाा श्रीर स्थिर कई तेरे मूलपुरुष का घराना मिस्त में फिरीन के घराने के वश में था तब क्या में उस पर निश्चय प्रायट न दुष्प्राणा॥ २८ । खीर में ने उसे इसारल् के सारे गोत्रों में से इस लिये चुन लिया या कि मेरा याजक होकर मेरी बेदी के कपर चढाबे चढार थीर ध्रय जलाए ग्रीर मेरे साम्डने एपोद् पहिना करे स्रीर में ने तेरे मूलपुरुष के घराने की इसार लिया के सारे इव्य दिये थे॥ ३९। सा मेरे मेलबलि ख्रीर ष्प्रमुखलि जिन के मै ने अपने धाम ने पटने की स्नाजा दिई है उन्हे तुम लेगा क्यों पांच तले रींदते हे। क्षार तू इयों अपने पुत्रो का आदर मेरे आदर से ष्प्रधिक करता है कि तुम लाग मेरी इखाएली प्रजा की अच्छी से अच्छी भेंटे का खाके माटे हा गये हो ॥ ३०:। दस सिये इसारल् के परमेश्वर यहावा की यह वायो है कि मैं ने कहा तो था कि तेरा घराना थ्रीर तेरे मूलपुरुष का घराना मेरे साम्हने सदा ले। चला करेगा पर स्रव यहावा की वासी यह है कि यह बात मुक्त से दूर देश क्यों कि जो मेरा खादर करे में उन का खादर कदगा खार जी मुभे तुच्छ जाने वे क्वेटि समभे जारगे॥ ३१। सुन वे दिन खाते है कि मै तेरा मुजबल ग्रीर तेरे मूल-पुरुष के घराने का भुजवल रेका तें। ह डालुगा कि तेरे घराने मे कोई, बूठा न रहेगा ॥ ३२। इसाएल् का कितना ही कल्याय क्यों न ही तै। भी तुसी नेरे घाम का दु.ख देख पड़ेगा और तेरे घराने में कोई यूटा कभी न छागा॥ ३३। मे तेरे कुल के सख किसी के ता अपनी बेदी की चेवान कीनूगा पर तै।भी तेरी खांखे रह जाएगी ख्रीर तेरा मन श्रेगिकत होगा धीर जितने मनुष्य तेरे घर में चत्पन्न देशी वे सव जवानी ही में मरेगे ॥ ३४। श्रीर नेरी इस यात का चिन्द वर विपत्ति होगी जे। होग्नी खैर पीनहास् नाम तेरे दे भें पुत्रों पर पड़ेगी खुर्थात् वे दोनों के दोनी एक छी दिन मरेगे॥ ३५। ख्रीर मे खपने लिये एक विः , योग्य याजक - ठचराक्या जा मेरे घृदय विकः विकार याजक ठहराकता को मेरे दृदय खंदा दुया थीर पहिले को नार्क श्रमूरल् श्रमूरल् श्रमूरल् श्रमूरल् श्रमूरल्

जाकर उस से कहने लगा यहोवा या कहता है कि जब । गा। श्रीर घड मेरे श्रीभीयक्त के साम्दने सब दिन चला फिरा करेगा॥ ३६। श्रीर की की दे तेरे घराने में वच रहेगा वह उसी के पार्च जाकर एक क्रोटे से टुकाड़े चान्दी के वा एक राटी के किंगे दबस्यत करके करेगा याजक के किसी काम में मुक्ते लगा कि सुमें एक टुकड़ा राटी मिसे !

३ श्रीर वह बालक श्रमूरल् रसी के सम्दने यहावा को सेवा टहल करता या खीर उन दिनों में यद्दीवा की वचन दुर्लभ था दर्भन कम मिलता था ॥ २। एली की आसि तो धुधलो देाने लगा थीं श्रीर उसे न युक्त पहला था। उस समय कब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था, ३। श्रीर परमेश्वर का दोपक वुकात न या श्रीर श्रमुण्ल् यहावा के मन्दिर में जहां परमेश्वर का च्टूक था लेटा था, 8 । तब यद्देवा ने श्रमूरल् की पुकारा क्रीर उस न कहा क्यां आचा ॥ धातब उस ने रली के पास दी डकार कहा क्या श्राचा तूने ता मुक्ते पुक्तारा बद्द बोला में ने नहीं पुर्कारा फिर जा लेट रह के। वह जाकर लेट गर्या । है। तब यद्देश्या ने फिर पुकारके कहा है । श्रमूरस् । से। श्रम् इठकर रलो के पास गया श्रीर कहा क्या ब्राचा तूने ता मुक्ते पुकारा है उस ने कंडा है मेरे बेटे में नहीं पुकारा फिर जा लेट रह ॥ 97। उस समय लों तो श्रमूरल् यद्दोवा की पदवानता ने शा श्रीर यहोवा का वचन उस पर प्रगट न हुआ भा। द। फिर तीसरी खार यहावा ने शमूरल् का पुकारा श्रीर वह उठके रली के पास गया श्रीर कहा क्या ष्ट्राची तू ने ती मुन्ने पुकारा है। तब रली ने समन लिया कि इस बालक की यहीं वा ने पुंकारा होगा। ९ । से एली ने अमूरल् से कहा जा लेट रह सीर यदि वह तुमें फिरंपुकारे ते। कहना कि दे यदे।वा कह क्योंकि तेरा दास सुनता है। सा श्रमूख्ल अपने स्थान पर जाकर लंट गया ॥ १०। तब पश्चीया श्री

रेखा पुकारा श्रमूण्ल् ने कहा कह क्योंकि सेरा दास सुनता है ॥ १९ । यहीवा ने शमूरल् से सहा सुन मे इस्रारल् में एक ऐसा काम करने पर हूं जिस के सारे सुननेशारे बड़े सन्नाटे में था जाएंगे। ११२। उस दिन में रली के विक्र वद सब पूरा करंगा क्षों में ने उस की घराने के विषय में कहा है मे थारंम करंगा थार. अन्त भी कर दूंगा ॥ १३। में तो उस की यह कहकर जता चुका हू कि मै उस ष्रधर्म का दगड जिसे तू जानता है तेरे घराने की सदा देता रहुगा क्यों कि तेरे पुत्र ग्राप सापित हुए दें चीर, सूने उन्हें नदी। राका ॥ पश । इस कारण में ने रली को घराने के विषय यह किरिया खार्ड कि रली के घराने के श्रधमं का प्रावध्वित न ते। मेलवाल से कभी दीशा न अनुवाल से॥ १५। तब श्रमूरल् भार लें। लेटा रहा थार विदेशिया के भवन के किवाड़े। की खोला। पर श्रमूरल् रली को उस दर्भन को बाते बताने से हरता था॥ १६। से। रली ने श्रमूरल् की पुकार कर कदा दे मेरे वेटे श्रमुरल् बद बोला क्या याचा ॥ १०। उस ने कहा वह क़ीन सी बात दें जो उस ने तुम से मही उसे सुका से न किया को अपूर उस ने सुका से कहा हो। यदि तू उस में से कुछ. भी मुक्त से कियार ती परमेश्वर तुम से वैसा ही वरन उस से भी अधिक करे। १८। से शम्रल् ने उस की सारी वार्त कह सुनाई थीर कुछ न हिया रक्खा। यह योसा वह सा पदावा है सा कुछ वह मला जाने वही करे ॥ १८। फिर शमूरल् धडा होता गया कीर महोधा उस के संग्रा रहा सीर उस की कोई बात निरफल दोने न दिई॥ २०। से दान् से ले वेशेंबा लें रहनेदारे सारे इसाएलियों ने ज्ञान लिया कि अमूरल् यदे। वा का नधी दीने के लिये ठघरा है। २१। स्रीर यद्यावा ने शीला में फिर वर्शन दिया चर्चास् यद्येवा ने खंगने की श्रीला में श्रुप्र् पर प्रशट व्यरके यदीवा का वचन सुनावा !

(पवित्र सट्क की बन्धुबाई ग्रीर हीटाया जाना.)

8. श्रीर श्रमूरल् का वचन सारे दशारल् के पास पहुंचा। श्रीर दशारली पिलाक्तियों से लड़ने की निकले थार उन्हों ने ती रवेनेनेर् के पास कावनी हाली श्रीर पलिश्तियों ने अपेक में कावनी डाली ॥ २ । तब यलि रितयों ने इसारल के विक्ट पाति वांधी और जब सहाई वह गई तब इवारल पलिशितयों से द्वार गया थीर इन्हों ने कोई चार इजार इसारली सेना के पुत्रपी को खेत ही पर सार डाला॥ ३। से जब वे लागं कावनी में आये तब इसारल के प्रानिये कहने लगे यहाला ने बात इमें योलिशितमें से क्यों दरवा दिया है श्राखो इस यद्देग्या की वाचा का संदक्ष शीला से मंगा ले ग्राएं कि वह इमारे बीच में श्राकर इमें शत्रयों के द्वाय से बचार ॥ ४। से लोगों ने शीला में भेतकर वहां से कस्बों के कपर विराजनेहारे सेनाओं के पहीवा की वाचा का संदूक मंगा लिया। धीर परमेध्वर की वाचा के सद्दर्भ के साथ रली के दोनों पुत्र दोप्नी और पीनदास् भी बद्दां चे ॥ ५ । जब गहावा की वाचा का संदक कार्वनी मे प्रदंचा तब सारे इवाएली इतने वल से ललकार **उठे कि भूमि गूज उठी ॥ ६⁻। इस ललकार का** शब्द सुनकर पालिशितयों ने पूका दिवयों की कावनी में ऐसी बढी ललकार का क्या कारण होगा। तब उन्हों ने जान लिया कि यहाचा का संदूक कावनी में खाया है ॥ ७ । तब पलिश्ती डरकर कहने लगे उस क्रावनीं में परमेश्वर था गया है फिर उन्हों ने कहा छाय इस पर रेसी खात पहिले न हुई घी॥ द। हाय इम परं ऐसे प्रतापी देवतास्री के हाथ से इस की कीन बचाएगा ये तो है ही देवता है जिन्हों ने किसिंगों पर जंगल में सब प्रकार की विपतियां डाली थीं ॥ ९। हे पलिश्तिया हियाव वांध्री श्रीर प्रवार्ध करे। न दी कि नैसे सूत्री तुम्हारे अधीन रहे है वैसे तुम उन के अधीन हो वांग्री पुरुपार्थ करके लडो ॥ १० । से पालि शती सहे थीर इचारली दारके भ्रापने अपने हरे की आग्नो थीर पेसा यत्यन्त संदार दुषा कि सीस

<sup>(</sup>१) नूस में चस के दोना कान वसनाएने । (२) मूल में भूषि यर गिरने ।

इकार दक्षारुली पैरल खेत रहे ॥ १९'। बीर विषय समुर बीर पति के कारण उस ने यह कहकर परमेश्वर का मद्भा से लिया गया थैर रखी के दोनी पुत्र हों प्री खीर पीनहास् भी मारे गये॥ १२। तव एक विन्यामीनी मनुष्य सेना में से दीहकर उसी दिन कपडे फाडे सिर पर मिट्टी हाले हुए श्रीला में पहुंचा॥ १३। उस की भाते समय एली जिस का मन परमेश्वर के सदूक की चिन्ता से घरघरा रद्वां या से मार्ग के किनारे कुर्सी पर बैठा खाँट, जोड रहा था भार ज्यों ही उस मनुष्य ने नगर में प्रदूचकर वह समाचार दिया त्योंही सारा नगर चिल्ला, उठा ॥ ९४ । यह चिल्लाने का शब्द सुनकर एली ने पूका ऐसे इल्लंड मखने का वया कारण दे से। वह मनुष्य कट जाकर रसी की बताने समा ॥ प्य। रली ता षट्टानवे वरच का या खार उस की फ्रांखें धुन्धसी पह गई घीं खीर उसे कुछ सुकता न था।। १६। उस मनुष्य ने रुली से कहा मै बड़ी ह क्षे बेना से भाषा हू थार में सेना से साल भारा ष्याया वह बीला हे मेरे बेटे क्या समाचार है। १०। उस समाचार दैनेहारे ने उत्तर दिया कि इसारकी पिल्यातियों के साम्हने से भाग गये है सीर लोगों का वहा यहार भी दुखा और तेरे दो पुत्र द्याप्नी खार पीनद्यम् मारे गये खार परमेश्वर का संदूक मी छीन लिया गया है॥ १८०। क्योंही उस ने परमेश्वर के समूक का नाम लिया त्यों ही रती फाटक के पास कुरसी पर से पकाड़ खाकर गिर पडा थीर बूढे थार भारी हाने के कारण उस की गर्दन ठूट गर्द थीर वह मर गया। उस ने ती इसान रिलियों का न्याय चालीस क्षरस किया था। १९। चय की बष्टू पोनदास् की स्त्री गर्भवती खार जनने पर थी से जब उस ने परमेश्वर के सदूत के छीन लिये जाने थीर अपने ससुर थै।र पति के सरने का यसाचार मुना तब उस की पीडें उठीं श्रीर बह दुष्टर गर्ड थीर समी॥ २०। उस की मरते अरते उन. स्त्रियों ने ऐता, उस के प्रास पास खडी घों उस से करामत इर क्योकि तूपुत्र अपनी है पर उस ने क्षुक्र स्टब्स् न दिया थार न कुछ सुरत लगाई ॥ २१। स्रोर, प्रसोख्यर के संदूक्त के छीन लिये जाने ग्रीर

उस बालक का नाम ईकाधीद रक्या कि इसारस् मे से महिमा उठ गई॥ २२। फिर उस ने कहा प्रकारल में से महिमा उठ गई है को कि परमेश्वर का सद्क क्रीन लिया गया है ॥

प् ने प्रतिक्षित्यों ने परमेश्वर का संदूक स्थिने छे । स्थानिक्ष्य के स्थानिक्ष्य प्रश्नित् मे पहुचा दिया॥ २। फिर पलिश्तियों ने परमेश्वर के सद्दक की। उठाकर दागीन की मन्दिर में प्रशुंवाकर दागीन् के पास धर दिया। इ। बिद्यान की अध्दी-दियों ने तहके उठकर क्या देखा कि दागीन् यद्दीवा के सद्का के साम्हने शीधे मुद्द भूमि पर गिरा पड़ा है से उन्हों ने दागीन की उठाकर उसी के स्थान पर फिर खड़ा किया॥ ४। फिर विदान की जब वे तहके चठे तव वया देखा कि दाशोन् पहावा के चंद्रक के साम्दने श्रीधे मुद्द भूमि पर तिरा पडाँ दै थार दांगान् का विर थार दानीं दघेलियां देवठी पर कटी हुई पहीं है निदान दाग्रीन् का केवल पह समुचा रह गया॥ ५। इस कार्य आ से के दिन हों भी दाग्रोन् के युकारी कीर कितने दाग्रीन् के मन्दिर में जाते हैं वे अद्यदीद् में दाशीन् की डेवकी पर पांच नहीं धरते ॥ 🕐 ा ई। तब यद्दोवा कार्इशय स्रश्दोदियों के ऊपर भारी पडा क्षीर वह उन्हें नाथ करने लगा सीर उस ने सश्दोद् खीर उस के खास पार्स के लोगी के गिर्लाट्यां निकाली ॥ छ। यह दिला देखकर षाश्रदोद् के लोगों ने कहा दसारल् के देवता का सद्धा हमारे साथ रहने न पाएगा क्योंकि इस का शिषा इस पर सीर हमारे देवता दातीन् पर कठेमता के साथ पड़ा है ॥ ८। सा उन्हों ने पासिकतियो के सब सरदारी की खुलका भेला और 'चन से पूका एम एक। रल्को देवता के सट्टका से क्या करे वे बोले इवाएल् के देवता का सदूक घुमाकर अत् नगर में पहुंचाया बाए से। उन्हें ने दयारल् के परमेश्वर के संदूक की घुमाकर गत् मे

<sup>(</sup>१) खबीत् महिमा चाती रही। . . : 🖂 (१)

विषद्ध उठा थीर उस में श्रात्यन्त वडी इलचल मची जाने बह श्रपना हाथ तुम पर से श्रीर तुम्हारे देवताओं थीर उस ने कोटे से बहे तक उस नगर के सब थार देश पर से उठा ले। है। तुम अपने मन क्यों सोगों की मारा कि उन के गिलटियां निकलने रेसे इठीसे करोगे जैसे मिसियों कीर फिरीन में ग्रपने लगी॥ १०। से उन्दों ने परमेश्वर का संदूक रहीन् मन इडीले कर दिये थे जब उस ने उन के बीच न को भेजा थीर उधेंही परमेश्वर का सद्क एकोन् आपनी इच्छा पूरी किई तब क्या उन्हों ने उन की में पहुंचा त्योंही एकोनी यह कहकर चिल्लाने लगे साने न दिया थीर क्या वे चले न गये॥ छ। से अब कि इसारल के देवता का सदूक घुमाकर हमारे तुम एक नई गाडी खीर ऐसी दो दुधार गार्थ ले। पास इस लिये पहुचाया गया है कि हम खीर हमारे हो लूर तले न खाई हा खीर उन गायें की उस लोगों की मार डाले ॥ ११ । से। उन्दों ने पलिश्तियों गाडी में जीतकर उन के बच्चों की उन के पास को सब सरदारे। को एकट्टा किया थीर उन से कदा है लेकर घर को लीटा दे। ॥ द। तब यहीवा का इसारल् के देवता के संदूक की निकाल दें। कि संदूक लेकर गाड़ी पर धर दें। खेर सेने की की वस्तुमं वह अपने स्थान पर लैंडि चार थै।र न इस की तुम इस की द्वानि भरने के लिये दे।पर्वाल की रीति से न इसारे लेगों। की मार डाले। उस सारे नगर में होंगे उन्हें दूसरे संदूक में धरके उस के पास में रख दें। तो मृत्यु के नय की इलचल मच रही थी थीर परमे- फिर उसे क्वाडकर चली जाने दे। ॥ ९। तब देखते क्रवर का दाय वर्दा बहुत भारी पढ़ा था॥ १२। थीर रहे। श्रीर यदि वह अपने देश के मार्ग से देशकर को मनुष्य न मरे वे भी गिलिटिया को मारे पड़े रहे बेत्शेमेश को चले ते। नागे कि हमारी यह खड़ी सा नगर की विद्वाहट श्राकाण लें पहुंची॥

२। तब पित्रश्तियों ने याजकों श्रीर भावी कदने- गाडी में जातीं श्रीर उन के बच्चों की घर में बन्द द्वारी की युलाकर पूछा कि बद्दीया के सद्क से कर दिया, १९। श्रीर बहावा का सदूक सीर दूसरा इस वया करे दमें बतायो कि वया प्रायश्चित देकर सहक थार साने के चूडी बीर अपनी शिलिटियों की इम उसे उस को स्थान पर भेजे॥ ३। वे बोसे मूरतें को गाहो पर रख दिया॥ १२। तब गायें यदि तुम इसारल् के देवता का संदूक वहां भेजा ने वेत्श्रेमेश का सीधा मार्ग लिया वे सहक ही सहक तो एसे वैसे ही न भेजना स्थ की हानि भरने के वस्वाती हुई चली गई श्रीर न दहिने मुझी न बार्य चिये श्रवत्रय ही दोपर्वाल देना तब तुम चर्रा है। श्रीर प्रालश्तियों के सरदार उन के पीके पीके जाखोगों खीर यह प्रगट देशा कि उस का दाच तुम बेत्शिमेश् के सिवाने ली गये॥ १३। खीर बेत्शिमेश् पर से क्यों नहीं उठाया गया ॥ १ । उन्हों ने पूछा के लाग तराई मे ग्रेडू काट रहे थे थीर कब उन्हों इस उस की द्वानि मरने के लिये कीन सा दोपबाल ने आंखें उठाकर सदूक की देखा तब उस के देखने हैं। ये ये। से पिल्ज़िती सरदारों की गिनती के अनुसार से आर्ज़िन्दत हुए ॥ १८ । स्नीर गांडी यहाणू नाम साने की पांच शिलंटियां बीर साने के पांच चूहे, क्यों कि तुम सब कीर तुम्हारे सरदारीं पर एक हो अहां एक बड़ा पत्थर था तब उन्हें ने गारी की विषत्ति हुई ॥ ५ । से तुमः अपनी जिलिटियों और लक्की की चीर जाया की देशमद्यलि करके यहादा

पहुंचा दिया॥ १। जब वे उस की घुमाकर वहा अपने देश के माश्र करनेहारे चूंही की भी सूरतें पहुंचे उस के पीढ़े पदावा का द्वार्थ उस नगर के बनाकर इसारल के देवता की महिमा माना क्या द्यान उसी की छोर से हुई छीर नहीं तो इस की निश्चय दीशा कि यह मार इस पर उस की छोर दि चिहाता का सन्द्रक पालिश्तियों को से नहीं स्थान ही से हुई ॥ १० । से उन मनुष्यों ने देश में सात महीने लें। रहा ॥ वैसा ही किया अर्थात् दे। दुधार नार्य लेकर स्स रक वेत्श्रेमेशों के खेत में जाकर घरां ठहर गई के लिये चढ़ाया ॥ १५ । श्रीर लेळीयों ने यहाया का

<sup>(</sup>१) मूल में छन ।

की वस्तुरं घोँ सतारके एस बहे पत्थर पर धर दिया श्रीर छेत्ज्ञेमेश् के लेखों ने उसी दिन यदीखा के लिये द्वामद्यलि ग्रीर मेलद्यलि घढाये॥ १६। यद देखकर पालिश्तियों के पांची सरदार उसी दिम रकोन् की लीट गये।

१०। जो साने की गिर्लाटयां प्रलिश्तियों ने यद्दाद्या को द्वानि भरने के लिये दे। प्रचलि करके दे दिई उन में से एक तो श्रश्योद की खोर से एक शक्जा एक व्यक्कतीन् रक गत् थीर रक रक्नीन् की खार से दिई गई॥ १८। खीर सेाने के चूदि क्या ग्रहरपनाष्ट्रधाले नगर क्या विना शहरपनाह के गांव वरन जिस बहे पत्थर पर यहोवा का संदूक धरा गया पलिश्रातियों के पांचीं सरदारीं के वहां तक के भी प्रधिकार की सम व्यक्तियां की जिनती के खनुसार दिने गरे। वह पत्यर ता याच लीं वेत्श्रेमेशी यद्दाशू के खेत में दै॥ १९। फिर इस कारण से कि वेत्योमेश के लोगों ने यहावा को संदूक्त को भीतर देखा उस ने उन में चे चत्तर मनुष्य थ्रीर फिर प्रचाम इजार मनुष्य मारे ची लेगों ने इस लिये विलाप किया कि यदीवा ने लोगों का बढा ही संहार किया था॥ २०। से वेत्थेमेश् के लाग कदने लगे इस पवित्र परमेश्वर यद्देश्या के साम्हने कीन खडा रह सकता है ग्रीर वह इमारे पास से किस के पास चला जार॥ २१। तव उन्हों ने किर्यत्यारीम् के निवासिया की पास यों कहने की दूत भेजे कि पलिश्तियों ने पहीका का सदूक लाटा दिया है से तुम आकर उसे ग्रापने 9. पास ले जाको ॥ १। सी किर्यत्यारीस के लोगी ने जाकर यद्योवा के सदूक की उठाया और प्राचीनादाव् के घर में जो ठीले पर बना था स्क्ला बीर यहावां के संदूक की रक्षा करने के लिये श्रवी-नादाझ् की पुत्र एलाजार् की पवित्र किया ॥

(ग्रमूरल् नवी बीर न्यायी के कार्य)

२। किर्यत्यारीम् में रहते रहते संदूक को बहुत दिन हुए अर्थात् बीस बरस बीत गये थार इसारल् का सारा घराना विलाप करता हुआ पद्दीवा के पीके चलने लगा ॥ ३ । तथ श्रमुरल् ने इसारल् के

चंदूक उस चंदूक समेत की साथ था किस में सीने । सारे धराने से कहा यदि तुम अपने सारे मन से यहोवा की थ्रीर फिरे ही तो विराने देवताथी थार अशतीरेत देखियां की अपने बीच से दूर करे। श्रीर यहावा की खार खपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करे। तब वह तुम्हे पलिश्रातियों के द्वाय से कुड़ाग्गा ॥ हे । से स्वारतियों में वाल् श्वताखीं थ्रीर अन्तारेत् हें वियों की दूर किया थ्रीर केवल यदावा की उपासना केर्ने लगे ॥

ध । फिर ग्रमूएल् ने कहा सबे इसाएलियों की मिस्पा में एकट्टे करे। खीर में तुम्दारे बिये यदीवा से प्रार्थना कर्षाा ॥ ६। से। ये निस्पा में एक है हुए थीर जल भरके यद्दाया के साम्दने उंहेल दिया थार उस दिन उपयास करके यहां कहा कि इम ने यदीवा के विषद्व पाप किया है। बीर शम्रेप्स् ने मिस्या में इसाएलियों का न्याय किया ॥ 🔊 1 रेखव पलिश्तियों ने सुना कि इसाग्ली मिरपा में ग्रेक्ट्रे हुए हैं तब उन के सरटारों ने इक्षाणीलयों पर चक्री किई यह सुनकर इसार्यालया ने पालश्रातया से भये खाया ॥ = । कीर इसाएलियों ने श्रमूएल् से कहा इमारे लिये इमारे परमेश्वर यहावा की दोहाई देना न क्रोड कि घट इम की पोलांग्रियों के दाध से बचार ॥ ९ । से। श्रमूरल् ने रक दूर्धापडवा मेस्ना ले सर्वाता दोमवाल करके यदीवा की चढाया खार गमुरल् ने इसारलियों के लिये यद्यावा की दोहाई दिई खीर यद्दीया ने उस की सुन लिई॥ १०। श्रमूरल् द्वामवाले की चढ़ा रहा या कि पालिश्सी इस्तारितयों के संग लड़ने की निकट था गये तय उसी दिन यद्यावा ने पलिश्तियों के ऊपर वादल की बहे जार से गरजाकर उन्हें घषरा दिया सा वे इसारितयों से द्वार गये॥ ११। तब इसारती पुरुपों ने निस्पा से निकलकर पलिश्रातियों की खदेडा स्रीर उन्दे वेत्कर् के नीचे लीं मारते चले गये॥ १२। तब श्रमूरल् ने एक पत्थर लेकर मिस्पा स्रीर शेन् को बीच में खड़ा किया थीर यह कदकर उस का नाम ख्वेनेजेर् रक्खा कि यहां से तो यद्दावा ने इमारी सहायता किई है॥ १३। से। पालिश्ती दय

<sup>(</sup>१) अर्थात् सहायता का पत्यर।

गये और इसारितयों के देश में फिर न आये और
श्रमुर्ल के कीयन भर यहां था का हाथ परिश्वितयों
के विरुद्ध धना रहा ॥ १४ । और गकोन् और गत्
ली जितने नगर परिश्वितयों ने इसारितयों के हाथ
से कीन लिये थे वे फिर इसारितयों ने परिश्वितयों के
शाप से कुढ़ाया । और इसारितयों ने परिश्वितयों के
शाप से कुढ़ाया । और इसारितयों ने परिश्वितयों के
शाप से कुढ़ाया । और इसारितयों श्रीर गमीरियों
के बीच भी सित्ध हैं। गई । १५ । श्रीर शमूरल्
जीवन भर इसारितयों का न्याय करता रहा ॥
१६ । घट धरस घरस वितेल् श्रीर गिल्गाल् और
मिस्पा में छूम घूमकर उन सारे स्थानों में इसार्गलियों
का न्याय करता था ॥ १० । तथ वह रामा में जहां
सम का घर था लीट खाता श्रीर बहा समें में इसार्गलियों
के लिये एक बेटी बनाई ॥

(याकम् का राजपद मिलमा )

दि जिल्ला मान्यत् यूड़ा हुआ तय उस ने अपने पुत्री की इसार्यांस्पी पर न्यायो ठएराया ॥ २ । उस के जेठे पुत्र का नाम योग्ल खार दूसरे का नाम खाँचप्पाद था ये वेगेंद्या में न्याय करते थे ॥ इ । पर उस के पुत्र उस की सी खाल न चले अर्थात् लालच में खाकर यूस लेते थीर न्याय विसाहते थे ॥

8। सा मय द्यारली पुरिनये एक है हो कर रामा
में शमूरल् के पास जाकर, १। उस से कहने लगे
सुन तृ तो यूका हुआ श्रीर तेरे पुत्र तेरी सी धाल
नहीं चलते अय हम पर न्याय करने के लिये सय
जातिया की रीति के अनुसार हमारे कपर राजा
ठहरा दे ॥ ६। जी यात उन्हों ने कही कि एम पर
न्याय करने के लिये हमारे कपर राजा ठहरा यह
यात शमूरल् की युरी लगी से शमूरल् ने यहाया
से प्रार्थना किई ॥ ९। यहाया ने शमूरल् से कहा
ये लोग जी कुछ तुम से कई उसे मुन ले बगेकि
उन्हों ने तुम को नहीं मुभी की निकाममा जाना कि
मैं उन पर राज्य न कहा ॥ ६। जैसे लैसे काम ये उस
दिन से ले जय मैं ने उन्हें मिस से निकाला था

(१) नूस में सासच की मीखे गुड़की।

याज के दिन की करते आये हैं कि मुक्त की त्याग-कर पराये देवताओं की उपासना करते हैं वैसे ही वे तुक्त से भी करते हैं ॥ १। से। श्रव दन की वात मान पर उन्हें हुठ्ता से चिताकर दस राजा की चाल वतला दें जो उन पर राज्य करेगा॥

१०। से श्रम्पस् ने उन लेगी की की उस से राजा चादते ये यदाया की सारी बात कर सुनाई ॥ ११। थीर उस ने कहा जी राजा तुम पर राज्य करेगा उस की यह जाल द्वागी श्रधात वह तुम्हारे पुत्री की लेकर अपने रथीं थीर छीड़ी के काम पर ठल्याएगा थीर वे उस की रधी के खागे खागे दीड़ा करेगे ॥ १२ । फिर यह इजार इजार खीर पवास पचास के प्रधान कर लेगा थै।र कितने से बद श्रपने इस जुतवारमा थीर पपने खेत सहवारमा थ्रीर यापने युद्ध थीर रथीं के द्वियार वनवारगा॥ १३। फिर वह तुम्हारी बेटियों की लेकर उन से सुगन्धद्रव्य थार रसे दें थार राटियां वनवायमा ॥ १४। फिर वर तुम्टारे खेता थार दाख थार जलपाई की द्यारियों में से जो प्रच्छी से प्रच्छी ही उन्दें ले लेकर ष्पपने कर्म्मचारियों की देशा ॥ १५। फिर घट तुम्हारे वीज थ्रीर दाख की बारियों का दसवां ग्रंश ले लेकर अपने छाकिसो खार कर्माचारिया का देशा ॥ १६। फिर वष्ट तुम्दारे दास दासियों की श्रीर तुम्हारे श्रच्छे से श्रच्छे कथानां का श्रीर तुम्दारे गददी की भी लेकर श्रपने काम में लगाएगा।। १७। वद सुम्हारी भेड धर्कारयों का भी दसदां अग्र लेगा निदान तृत लाग उस के दास वन जायोगे॥ १८। योर उस ममय तुम अपने उस चुने पुर राजा के कारण द्याय द्राय करेशो पर यद्देश्या उस समय तुन्दारी न सुनेगा ॥ १९ । तै।मी उन लोगी ने श्रमूएल की वात मानने से नाद करके कहा नहीं दम निष्चय अपने कपर राजा उद्दरवाएंगे, २०। इस लिये कि हम भी श्रीर सब जातियों के समान हो जारं श्रीर हमारा राजा इमारा न्याय करे छीर इमारे खारी खारी चलकर इमारी खोर से लक्षाई किया करे॥ २९। लोशों को ये सारी वार्त सुनकर यमूरल् ने यदीवा के कान में कड़ सुनाई ॥ २२। यद्योधा ने श्रमूरल्

से कहा उन की वात मानकर उन के लिये राजा ठहरा दे। सा श्रमूरल् ने इसारली मनुष्यों से कहा तुम श्रपने श्रपने नगर की चले जाखी॥

र्ट. जिन्यामीन के नेत्र का कीश नाम रक पुरुष था की खणीष्ट्

की पुत्र बक्रीरत् का परपाता सरीर् का पाता श्रीर श्रवीरल् का पुत्र था। वह रक विन्यामीनी पुरुप का पुत्र थीर बहा धनी पुरुष था॥ २। उस के बाकल् नाम एक जवान पुत्र या जा सुन्दर या थार इता-रिलिया में की ई उस से बढ़कर सुन्दर न था बह इतना लम्बा चा कि दूसरे साग उस के काधे घी लों द्वाते थे॥ इ। सब शाकल् के पिता की श्की गदिइयां की गई तब कीश ने प्रपने पुत्र शाकल से कहा एक सेवक की अपने साथ ले जाकर गर्दाहिया को ठूढ़ ला॥ ४। यो वह रप्रैस् के पहाही देश श्रीर शलीशा देश दोते हुए गया पर उन्हें न पाया तब वे शालीम् नाम देश भी हाकर गये खीर वहां भी न पाया फिर विन्यासीन के देश मे गये पर गदहिया न मिली ॥ ध । जव वे सूप् नाम देश मे श्राये तब शाकल् ने श्रपने साथ के सेवक से कहा स्रा इस लाट चले न हो कि मेरा पिता गदहिया की चिन्ता होडकर इमारी चिन्ता करने लगे॥ ६। चस ने चस से कहा सुन उस नगर में परमेश्रवर का रक जन है जिस का बहा ग्रादरमान होता है ग्रीर जा कुछ वह कहता वह हुए बिना नही रहता स्रव इम उधर चर्ले क्या जाने वह इम की इमारा मार्ग कतार कि किधर कार्य॥ १। शाकल् ने श्रमने सेवक से कहा सुन यदि इस उस पुरुष के पास चले ते। उस के लिये क्या ले चर्ले देख इमारी धैलियों में की राटी चुक गई श्रीर मेट के येग्रय कोई वस्तु नही जी इस प्रसोख्य की उस जन की दे इसारे पास क्या है॥ ८। सेवक ने फिर शासल् से कहा कि मेरे पास ते। एक श्रेक्षेल् चान्दी की चै। याई दे बदी में परमेश्वर के जन को दूगा कि वह इस की बताए कि किधर जार ॥ ९। यगले समय मे ती इसा-रल् में जब कोई परमेश्वर से प्राम करने जाता,

तब रेगा कहता था कि चला दम दर्शी के पास चर्ले क्योंक जी प्राजकल नधी कहलाता है यह श्राले समय दर्शी कहलाता था॥ १०। से। शांकल ने **षापने सेवक**ंसे कहा तूने भला कहा है हम चर्ने से। व उस नगर को चसे जहा परमेश्वर का जन था॥ १९। उस नगर की चळाई पर चढते समय उन्दे कई एक लड़िक्या मिली जी पानी भरने को निकली थी से। उन्हा ने उन से प्रका वया दर्शी यहा है।। १२। उन्हों ने उत्तर दिया कि है देखे। वह तुम्हारे स्नागे है सब फुर्ती करे। स्नाज कवे स्थान पर लोगो। का यन्न है इस लिये वह स्राज नगर में आया है ॥ १३ । ज्योहीं तुम नगर में पहुंची त्यों घी वह तुम की अबे स्थान पर खाने की जाने ये पहिले मिलेगा क्योंकि जब ला बह न परुचे तब ले। लोग भोजन न करेगे इस लिये कि यदा के विषय वही धन्यबाद करता उस के पीके ही ग्यात-इरी भोजन करते है से तुम अभी चळ आया दमी घेला घट तुम्हे मिलेगा ॥ १४ । 'से। वे नगर मे चढ गये थार ज्याही नगर के भीतर पहुच गये त्योद्दी श्रमूएल् कचे स्थान पर चढ़ने की मनसा से उन के साम्दने आ रहा था।

१५। शांकल् के खाने से एक दिन पहिले प्रदेशित ने श्रमुरल् की यह चिता रक्ता था कि:-१६। कल इसो समय में तेरे पास जिन्यामीन् के देश से एक पुरुप की भेलूगा नसी की तू मेरी इसारली प्रजा के जपर प्रधान होने की ख्रांभपेक करना खीर बह मेरी प्रजा की पांलिंग्रतियों के हाथ से सुहारगा ख्योंकि में ने खपनी प्रजा पर कृपादृष्टि किई है इस लिये कि नम खपनी प्रजा पर कृपादृष्टि किई है इस लिये कि नम की चिलाहर मेरे पास पहुंची है। १९। फिर जब शांकल् श्रमुरल् की देख पड़ा तब यहीखा ने नम से कहा जिस पुरुप की चर्चा में ने तुम से किई भी बह यही है मेरी प्रजा पर यही खांधकार जमारगा।। १८। तब शांकल् फाटक में श्रमुरल् के निकट जांकर कहने लगा मुने बता कि दशीं का घर कहां है। १९। नस ने कहा दशीं तो में हु मेरे खागे खागे की स्थान पर

<sup>(</sup>१) मूल में, शनूरलू का कान सीला।

विदान की हो कुछ तेरे मन में दे। उसे में तुभी यताकर विदा कम्गा ॥ २० । थार तेरी गर्दाहवां को तीन दिन दुर यो गई थी दन की फुक चिन्ता न कर क्योंकि व मिल गई थीर इसारल् में जा क्छ मनभाक है यह किस का है क्या यह तेरा थीर तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है ॥ ३१। शाकल ने उत्तर देकर कहा वया में विन्यामीनी अर्थात सव इसाण्ली गाया में से होटे गाय का नही हू थीर क्या मेरा कुल विन्यामीन् के ग्रीत्र के नारे कुली में से होटा नहीं दें से तू तुक्क से गंसी बात की फरता है ॥ २२ । तब श्रमुण्ल् ने शाकल् स्रीर उस के सेवक की से काठरी में पहुचाकर वातहरी की कार्य तीम जन घे उन की पाति के बिरे पर बैठा दिया ॥ २३ । फिर श्रमुग्ल् ने रखे। इये से कटा जे। दुकड़ा में ने तुमें देकरे प्रपने पाम रख क्रोडने का क्रा या उमे ले था।। २४। मा रसे। इये ने जांघ की माम समेत उठाकर शाजल के खारी धर दिया तय गर्म् ने फदा जा रक्खा गया या उसे देख भीर अपने साम्टने धरके या कोकि वह तरे लिये प्सी नियत समय ले। जिस की चर्चा करके में ने नोगो की न्याता दिया रक्ता हुआ है। से शाहल् ने उस दिन शमुरल् के माथ भोजन किया ॥ २५। तय ये कवे स्थान से उत्तरक्तर नगर मे व्याये बीर उस ने घर की इत पर शासल् से बार्स किई॥ भई। विदान की वे तहकी चठे थीर यह फटते फटते श्रमुरल् ने शावल् का कत पर युलाकर करा उठ में तुभ की विदा कच्या से शाजल् उठा खोर घट खार श्रमण्ल दोनी बाहर निकल गये॥ २०। नगर के मिरे को उतराई पर चलते चलते ग्रमुण्ल ने ग्रांकल् से कहा अपने सेवक की एम से खारी यहने की खाना दे (से यद वह गया) पर तू थमी ठक्टरा रह मै तुर्भ परमेश्वर का धचन १० मुनाकगा॥ १। तथ श्रमूण्ल् ने ण्या युष्पी तेल लेकर उस के सिर पर उद्देला थार उसे चूमकर कर्दा क्या इस का कारण यह नदी कि यदाया ने प्रपने निज भारा के जपर प्रधान धाने

चऊ जा ब्राज मेरे साथ तुम्हारा भे।जन द्वागा बीर | को तेरा वाभिषेक किया है ॥ २ । ब्राज जब तू मेरे पास से चला जाएगा तब रादेल की कबर के पास ला विन्यामीन के देश को विवान पर खेल्डड में है दो जन मुभो भिलेगे थै।र किंगो कि जिन गर्दाहियों का तुढ़ ठने गया था वे मिली है और सुन तेरा पिता रादधियों की चिन्ता क्रीडकर तुम्हारे कारण युडता हुआ कहता है कि मे अपने पुत्र के लिये व्या कर ॥ ३। फिर बदा से स्नारो बरुकर जब तु तावार् के बांबवृत्त के पार पहुचेगा तब बदां तीन जन परमेण्टर के पास बेतेल का जाते हुए तुओ मिलीगे जिन में से एक ती वकरी के तीन बच्चे थीर टूमरा तीन राटी थ्रीर तीसरा ण्या कुष्पा दाखमधु ालये दुर दीमा ॥ ४ । श्रीर वे तेरा क्यल प्रकेंगे षोर तुमें दें। रोटी देंगे थीर तू उन्हें उन के दाय से ले लेना ॥ ॥ इस के पीड़े तू गिवा में पहुचेगा जा परमेश्वर का महायता है जहां प्रतिशित्यों की चै।की ऐ थ्रीर जब तुबदा नगर में प्रवेश करे तब श्रपने श्रागे श्रागे सितार डफ बांबुली ग्रीर बीगा यज्ञवाते थार न्यूयत करते दुर नवियो का एक दल कंचे स्थान से उत्तरता हुया तुमी मिलेगा ॥ ६ । तब यहाया का बात्मा तुभ पर वल से उतरेगा क्रीर तृ उन के साथ होकर नव्यवत करने लगेगा थै।र यदस्कर स्रीर ही मनुष्य है। जाएगा॥ ७। स्रीर जय ये चिन्द्र तुभी देख पड़ेगे तब की काम करने का अध्वयर तुर्क मिले उस में लग जाना क्यों कि परमेश्यर सेरे सा रहेगा॥ = । फीर तू सुक्त से पदिले गिल्गाल् की जाना श्रीर मे द्वामयलि श्रीर मेलयांस चढाने के लिये तेरे पास थालगा तू सात दिन लों मेरी घाट जोइसे रहना तब में तेरे पास पहुंचकर तुभे वताजगा कि तुभ की बना का करना एं॥ ए। ज्यों एं उस ने अमूण्ल्को पास से जाने की पीठ फेरी त्योदी परमेश्वर ने चच का मन घदल दिया फीर ये सय चिन्द उसी दिन हुए ॥

१०। जब वे शिखा में पहुंच शर्ये तब नविया का एक दल उस की मिला और परमेश्वर का

<sup>(</sup>१) या तू परनेखर की पहाडी की परुचेगा।

<sup>(</sup>२) या पहाड़ी।

नव्रवत करने लगा ॥ १९ । जब उन सभा ने जा चसे पछिले से जानते थे यह देखा कि घर निवयों के बीच नव्रवत कर रहा है तव खापस में कहने लगो कि काशू के पुत्र की यह बया हुआ वया शासल् भी नवियों में का है। १२। बदा के एक मनुष्य ने उत्तर दिया भला उन का बाप कीन है इस पर यह कहावत चलने लगी कि क्या गांकल भी नांवया में का है। १३। जब यह नयूयत कर चुका तय कचे स्थान पर गया ॥

98। तव शासल् के चचा ने उस से और उस की सेवक से पूका कि तुम कदा गये थे उस ने कदा इम तो गद्धिया की ठूठने गये घे खीर जब एम ने देखा कि वे करी नहीं मिलती तब ग्रमूरल् के पास गये॥ १५। शाकल् के चचा ने कहा मुक्ते वतला दे कि श्रमूरल् ने तुम से वया कदा ॥ १६ । शाकल् ने अपने चचा से कहा कि उस ने इसे निश्चय करके वतलाया कि गदिएयां मिल गई पर जा बात शमूरल् ने राज्य की विषय कही घी से उस ने उस की न बताई॥

५७। तब श्रमूरल् ने प्रजा के लेगो। की मिन्या मे यद्दीवा के पास वुलवाया॥ १८। तब उस ने इखार्यालयां से कहा इखाएल् का प्रसम्बद यदीवा थों कहता है कि मै तो इसाएल् की मिस देश वे निकाल लाया थ्रीर तुम की मिक्रियों के द्वाध से क्षीर उन सब राज्यों के दाव से जी तुम पर ष्मधेर करते घे कुडाया दै॥ १९। पर तुम ने फ्राज श्रपने परमेश्वर की जी सारी विपत्तियाँ श्रीर कट्टी से तुम्हारा छुडानेशारा है तुच्छ जाना ख्रीर उस से कहा है कि इम पर राजा ठद्दरा दे। सा श्रव तुम गीत्र गोत्र ग्रीर इजार इजार करके यद्दीया के साम्दन खंडे ही जास्री॥ २०। तथ ग्रमूरल् सारे इसारली गोत्त्रियों की समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन् के नाम पर निकली ॥ २१। तब वह विन्यामीन् को ग्रीम्न की स्नुल स्नुल करको समीप लाया श्रीर

प्रात्मा उस पर बल से उतरा थ्रीर बह उन के बीच }चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली फिर चिट्टो कीश के पुत्र शासल् के नाम पर निकली थीर जब बह खोजा गया तब न मिला। २२। से चन्दें। ने फिर यदीया से पूका यया यदां की र सीर प्रामेटारा है यदे।या ने कहा हा सुने। यह सामान के यीच किया दुबा है ॥ २३। तय वे दी इकर उसे वहां से लाये और वह लोगी के घीच खडा हुआ थीर यह कांधे सं सिर तक<sup>े</sup> सव लागा से लंबा<sup>8</sup> था॥ २४। अमूण्ल् ने सव लागों से कहा क्या तुम ने यहीया के चुने दूर की देखा है कि सारे लोगों मे कोई उसके बराबर नहीं तब सब लेगा सलकारके याल उठे राजा जीता रहे ॥

> २५। तय ग्रमुण्ल् ने लोगो से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहीवा के स्राप्ते रक्ष दिया। स्रीर समूरल् ने मध स्रोप्ती की अपने अपने घर जाने की विदाकिया॥ २६। षीर शांकल् शिवा की प्रपने घर चला सवा ग्रीर उस की साथ गका दल भी गया जिन की मन की परमेश्वर ने उभारा था ॥ २०। पर कई ग्रीके लोगी ने ऋष्टा यष्ट जन त्रमारा यया चद्वार करेगा थीर उन्दों ने उस की गुच्छ जाना ग्रीर उस के पास भेंट न लाये तीभी बह सुनी अन्छनी करके चुप रहा ॥

> > (यग्नेतियों पर शाकल्की जय)

११. तब अमोर्नी नाष्टाश् ने चढ़ाई याप्के गिलाद् के याधेश् के विकट्ट कावनी डाली सा यावेश् के सब पुरुपों ने नाहाश से कहा हम से वाचा वांध खाँर हम तेरी श्रधीनता मान लेगे॥ ३। श्रम्मोनी नाद्याश्र ने उन से कहा में तुम से वाचा इस मार्त पर वान्ध्रंगा कि मे तुम सभा की दांचनी आंखें फीड़कर इसे सारे इस्राण्ल्को नामधराईका कारण कर दू॥ ३। याद्येण् की पुर्रानियों ने उस से कहा दर्म सात दिन का खयकाश दे तय लीं इस इसारल के सारे देश

<sup>(1)</sup> मूल में बिस्थामीन् का गाम लिया गया।

<sup>(</sup>१) मूल में मत्री का कुल लिया गया। (२) मूल में कीम् का पुत्र शाकल् लिया गया। (३) जूस में फपर। (क) मूल में सब लाग उस के काथे ला थे। र्ने वह महिरासा है। गया।

में दूस भेजेंगे थार यदि इस की कीई खवानेहारा न मिले तो छम तेरे पास निकल आएंगे॥ ४। दूती ने घासल्याले गिया में बाकर लेगों का यह संदेश युमाया और सब लोग चिल्ला चिल्लाकर रीने लगे ॥ सब शाकल ठीर के पीके पीके मैदान से चला याया थार शांकल् ने पूछा लागों की वया हुआ कि वे राते हैं सा यावेश के लागों का संदेश उसे सुनाया गया, ६। यह संदेश सुनते दी णाजल पर परमेश्वर का खात्मा बल से उतरा खीर उस का कीय बहुत भडक चठा ॥ ७। से उस ने रक सोही र्येल लेकर टुकड़े टुकड़े काटे थे।र यद कदकर दूतीं के द्याय से दबारल की सारे देश में भेज दिये कि जा कोई याकर शाकल् खाँर शमुरल् को पीहरे न दे। ले चस के वैसे से यें ही किया जाएगा तय यहावा का भय लोगों में ऐसा समाया कि वे एक मन दीकर निकले॥ ८। तब उस ने उन्दें घेजेका में गिन लिया थार इसारलियों के तीन लाख थार यिष्ट्रदियों के तीस एकार ठइरे ॥ ९ । थ्रीर उन्हों ने चन दूतों से चे। प्राये घे कहा तुम शिलाद में के यायेश के लोगों से यो कहा कि कल जिस समय घाम कड़ा द्वागा तब कुटकारा 'पान्नेगो से दूती ने जाकर यायेश के लेगों। की संदेश दिया थीर व षानिन्दत हुए ॥ १० । से। यायेश की लोगों ने कहा कल इम तुम्हारे पास निकल जाएंगे थीर जी जुळ त्म की क्रच्छा लगे घड़ी इम से करना ॥ ११ । दूसरे दिन शासल् ने लोगों के तीन दल किये थीर उन्दों ने रात के पिकले पटर में कावनी के बीच में श्राकर थामोनियों की मारा थै।र घाम के कहे होने के समय लीं ऐसे मारते रहे कि जो घच निकले वे यहां लें। सितर वितर दुए कि दो जन एक यंग्र कही न रहे ॥ १२ । तव लोग श्रमूरल् मे कदने लगे जिन मनुष्यों ने कहा या कि बचा जाजल हम पर राज्य करे उन की लाग्रा कि इस उन्हें सार हालें॥ १३। शाकल ने कहा खाल के दिन कोई मार डाला न जारमा क्योंकि स्राज यहात्रा ने इसारिलयों की कुटकारा दिया है।

(समा ने यमुरल् का सपदेश)

98। तब अमूरल् ने स्वार्शलयों से कहा आखो हम गिल्गाल् की चलें थीर वहां राज्य की नये सिरे से स्थापित करें॥ १५। से सब लाग गिल्गाल् की चले थीर वहां उन्हों ने गिल्गाल् में यहीवा की साम्हने आजल् की राजा बनाया थीर वहीं उन्हों ने यहीवा की मेलबॉल चढाये थीर वहीं आजल् थीर सब स्वारली लोगों ने अत्यन्त खानन्द किया॥

१२. तब श्रमुरल् ने सारे इखार्शलयों से जादा सुना जो कुछ तुम ने मुम से कहा या उसे मानकर में ने एक राजा तुम्हारे क्षपर ठरराया है ॥ ३। श्रीर ग्रव देखी वह राजा तुम्हारे साम्द्रने काम करता है और में बुठा हूं थीर मेरे प्राल पक राये हैं और मेरे पुत्र तुन्हारे पास हैं कीर में लहकपन से लेकर बाज ली तुम्हारे साम्हने काम करता रहा हूं ॥ ३ । में हाजिर हूं तुम यहावा के साम्हने थीर उस के श्राभियिक्त के साम्हने मुक्त पर साची दे। कि मैं ने किए का बैल ले लिया वा किस का ग्रहहा से लिया या किस पर संधेर किया वा किस का पीसा वा किस के दाय से अपनी आंखें बन्द करने को लिये घुर लिया बतायो हो।र मै बह तुम की फेर दूंगा ॥ है। वे बोले तुने न तो इम पर अधेर किया न एमें पीसा थीर न किसी के हाथ से कुछ लिया है॥ ५। उस ने उन से कहा ग्राख के दिन यहावा तुम्हारा साची थार उस का श्रीभेषिक इस बात का साक्षी है कि मेरे यहां कुछ नहीं निकला वे बाले दां वह सासी है। है। फिर श्रमुरल् लागीं से कहने लगा का मुखा और धावन की ठदराकर सुम्हारे पितरी की मिस देश से निकाल लाया यह यहावा है।। । से श्रव तुम खड़े रहा और में यहावा के सास्टने उस के सारे धर्मा के कामों के विषय जिन्हें उस ने तुम्हारे साथ श्रीर तुम्हारे पितरों से साथ किया है तुम्हारे साथ विचार कस्मा ॥ ८ । याकृव मिस में गया थीर तुम्हारे चितरी ने यहाचा क

<sup>(</sup>१) मूल में एक पुरुष की समान।

<sup>(</sup>१) मूल में तुन्हारे सान्त्रमें चल फिर रहा है। (२) मूल में हमारे सान्हने चलता फिरता।

भेजा थार उन्हों ने तुम्हारे पितरीं की मिस से निकाला थ्रीर इस स्थान में वसाया ॥ ९। फिर जब वे स्रपने परमेश्वर यद्योद्या की मूल गये तब उस ने हासीर् के सेनापति सीसरा खीर पलिशितवी खीर माणाव के राजा के अधीन कर दिया और वे उन से लहे ॥ १०। तब उन्हाने यहावा की दोदाई देकर कहा इस ने पहीवा की त्यागकर ग्रीर खाल् देवताओं ग्रीर अन्तारेत देविया की चपासना करके पाप किया ता है पर ग्रव तू इस की इसारे शतुओं के डाय से कुटा तब इस तेरी स्यासना करेंगे॥ १९। से यद्यावा ने यरुव्वाल् बदान् यिप्तह् थीर श्रमूरल् की मेजकर तुम की तुम्हारे चारी और के शत्रुशी के द्वाध ने कुडाया और तुम निडर रहने लगे॥ **९२। पर जब सुम ने देखा कि अप्मोनियों** का राजा नाहाश हम पर चढाई करता है तव यदापि तुम्हारा परमेश्वर यद्यावा तुम्हारा राजा या तै।भी तुम ने मुक्त से कदा नहीं हम पर एक राजा राज्य करेगा ॥ १३ । ग्रब एस राजा की देखी जिसे तुम ने खुन लिया थीर जिस के लिये तुम ने प्रार्थना किई थी देखे। यहावा ने एक राजा तुम्हारे जपर कर दिया है। 98। यदि तुम यदे।वा का भय मानते उस की उपासना करते और इस की बात सुनते रहा श्रीर यहावा की षाचा टाल उस से बलवा न करो श्रीर तुम श्रीर यह जी तुम पर राजा हुआ है दोनी अपने परमेश्वर यदे। वा के पीछे पीछे चलनेहारे है। यह ता नता हाना॥ १५। पर यदि तुम यहीचा को बात न माना श्रीर यदीवा की थाचा का टालकर उस से बलवा करें। तो यद्दीचा का द्वाच जैसे तुम्दारे पुरखायीं के विषद्व हुया वैषे ही तुम्हारे मो विषद्व होगा॥ 9ई। यव खरे रही थीर एक बहा काम देखी सी यदीया तुम्हारी श्राखों के साम्हने करने पर है। 90। श्रास वर्षा ग्रेडू की कटनी नहीं देा रही मै यद्याचा की पुकायमा श्रीर वह बादल गरनारमा थै।र मेद घरसाएगा तब तुम जानेगो थै।र देखागे कि इस ने राजा मांग्रकर यद्दीया के लेखे बहुत

दो हार्ड दिई तब यद्देश्या ने मूसा श्रीर कारून को | बुरार्ड किर्द है।। १८ । हो। श्रमूरल् ने यद्देश्या को प्रकारा थीर यहाया ने उसी दिन वादल शरकाया बीर में इ बरसाया श्रीर सब लेगा यहीवा से श्रीर श्रम्यल् से निषट हर गये॥ १९। से। सब लोगों ने श्रम् से कहा अपने दासें के निमित्त अपने परमेश्वर यहावा से पार्थना कर कि इस मर न जारं इस ने अपने सारे पापों से बढ़ कर यह सुराई किर्द्ध देकि राजा मांगा है ॥ ३०। श्रमूएल् ने लोगों से कहा डरे। मत तुम ने ते। यह सारी युराई किई वै पर अव यहाया के पीछे चलने से फिर मत मुढ़े। अपने सारे मन से उस की उपा-सना करो।। २१। श्रीर मत मुद्दी नहीं ती रेसी व्यर्थ वस्तुयों के पीहे चलागे जिन से न कुछ लाम न कुछ कुटकारा दे। सकता दे क्योंकि वे व्यर्थ दी दै॥ २२ । यदीवा ती स्रपने वहे नाम की कारक खपनी प्रजा की न त्यागेगा क्योंकि यद्दीवा ने सुन्दे श्रापनी ही इच्छा से स्रापनी प्रजा बनाया है ॥ २३। फिर यह मुक्त से दूर है। कि मै तुम्दारे लिये प्रार्थना करना है। इकर यदीवा के विकट्ठ पापी ठइ दें में ता तुम्दे शक्का श्रीर सीधा मार्ग दिखाता रहूंगा। २८। इतना हा कि तुम लेगा पढ़ेावा का भप माने। थैं।र सञ्चार्द से अपने सारे मन के साथ उस की उपासना करे। खैर यह सेचेर कि उस ने हमारे लिये कैसे बरे वरे काम किये है। २५। पर यदि तुम बुराई करते हो रहा ता तुम क्रीर तुम्हारा राजा दोनों के दोना मिट जाग्रोगे॥

(शाकल् राजा का पहिचा व्यवराध भार उस का फल )

. १३. प्राम्जल्—' बरव का दीकर राज्य करने लगा थार उस ने इस्राएलियों पर दोश्वरस लों राज्य किया॥ २ । श्रीर शांजल् ने इसार्एलियों में से तीन इकार पुरुषे। को चुन लिया श्रीर चन में से दे। ष्ठबार शासल् को साय मिक्साश् में थीर छेतेल् के

<sup>(1)</sup> मूल में के श्वाय येच हाला।

<sup>(</sup>१) जान पडता है कि यहा कोई सख्या छूट गई है।

<sup>(</sup>२) जाम पडता है कि देा से ऋषिक कीई स्ट्या यहा खूट गई है यथा बनीस बयासीस श्रम्थादि ।

पदाह पर रहे थीर एक दकार येकातान के साथ विन्यासीन के शिवा में रहे थीर इसरे सब लेशों की उस ने अपने अपने हरे जाने की विदा किया॥ ह । तय योनातान ने पालिश्तियों की उस चीकी को जो ग्रेया में घी मार लिया थीर इस का समा-चार पलिश्तियों के कान पढ़ा तव शाकल ने सारे देश में नरिस्शा फुंकवाकर यह कहला भेजा कि इसी लेगा मुने ॥ ८ । धीर सब इसारलियों ने यह समाचार सना कि शाकल ने पलिशितमें की चौकी का मारा है और यह भी कि पतिश्रुती इखाग्ल से घिन करने लगे हैं से। साग शासल के पीके चलकर तिल्ह्याल् में एकट्टे है। सबे ॥

**५। ग्रीर पाँलशती इसारल से लडने का रकट्टे** हा गये व्यर्थात तीस हजार रथ थ्रीर क हजार मवार थीर' ममुद्र के तीर की वान के किनका के समान बहुत से लेगा एकहे एए धार बेताबेन की पुरव खोर जा निक्साश में हावनी हाली ॥ ६। जव द्याएली पुरुषों ने देखा कि इस सकती में पहे हैं (यार अचमुख लाग मंकट में पड़े घे) तब वे लाग गुफाओं भाहियों छारों राडियों ग्रीर राइदों में जा किये ॥ ७ । थार कितने स्त्री यर्दन पार दाकर गाद ग्रीर शिलाद की देशों में चले गये पर शाकल शिल-गाल ही में रहा थीर सब लेगा घरघराते हुए उस के पीड़े हो लिये॥

८। घर श्रमुण्ल् के ठरराये दूर समय आर्थात् सात दिन सो घाट सीएता रहा पर ग्रमुण्ल् शिल्-गाल् में न श्राया और लेगा उस के पास से इधर चघर दीने लगे॥ १। तय शाक्षल ने मदा दीमवलि थार मेलवाल मेरे पास लाग्रा तव उस ने टामवाल की चढ़ाया ॥ १० । ज्योंही यह रामवलि की चढा चुका त्योंची अमृग्ल् या गया थीर भाजल् उस से मिलने ग्रीर नमस्कार करने की निकला॥ १९। श्रमुण्ल् ने पृका तू ने ववा किया शाकल् ने कदा जय में ने देखा कि लोग मेरे पाम से इधर उधर से किसी के पास न तो तलवार थी न भाला वे दे। चले हैं थीर तू ठहराये हुए दिनों के भीतर नहीं ष्याया ग्रीर पलिश्ती मिक्माश में रकट्ठे दुर है, रहे॥ ३३। ग्रीर पलिश्तियों की चौकी के विपाही निकल-१२। सय में ने सीचा कि पलिश्ती शिल्गाल् मे आर मिक्माश् की घाटी पर उहरे।

सक पर जभी जा पहेंगे जीर में ने पहेला से विनती नहीं किई सी मैं ने अपनी इच्छा न रहते भी देशन-वाल चढ़ाया ॥ १३ । श्रमुरल् ने शाजल् से फहा तू ने मुर्खता का काम किया है तू ने अपने परमेण्यर यरीवा की खाजा की नहीं माना नहीं ता यदावा तेरा राज्य इसार्शलयों के ऊपर सदा स्थिर रखता॥ 98। पर प्रव तेरा राज्य बना न रहेगा यहावा ने श्रपने लिये एक ऐसे पुरुष की ठूंक लिया है की एस को मन को जनुसार है खीर यहावा ने उसी की षायनी प्रजा पर प्रधान दोने की ठटराया है क्योंकि त ने यदाया की प्राचा की नहीं माना ॥

१५। तव श्रमूरल् चल दिया और शिल्शाल् चे विन्यामीन के शिवा की गया थै।र शांकल ने ग्रपने साथ के लोगों की गिनकर कीई क सी पाये॥ १६। थीर शांकल थीर उस का पुत्र योना-तान थीर जी लोग उन के साथ थे वे विन्यामीन के ग्रेया में रहे थार पलिश्ती मिक्साश में डेरे डाले रहे। १९। थीर पोलिश्तियों की कावनी से नाश करनेहारे तीन ग्रील वांधकर निकले एक ग्रील ने ग्रग्राल नाम देश की थोर फिरके थोपा का मार्ग लिया। १८। एक थीर गोल ने मुङ्कर विधोरीन् का मार्ग लिया थीर एक थार गाल ने मुहुकर इस देश का मार्ग लिया जा सवाईस् नाम तराई की खोर जंगल की तरफ है।

१९। श्रीर इसारल के सारे देश में लोहार कहीं न मिलता या क्योंकि पलिश्तियो ने कहा या कि इद्री तलवार वा भाला वनाने न पाएं॥ २०। से सारे इस्राएली भ्रापने प्रापने एल की नसी सौर फाल थीर कुल्हाडी थीर इंसुग्रा पैना करने के लिये पालिंगितयों के पास जाते थे॥ २१। श्रीर उन की इंसुकों कालों खेती के त्रिशृक्षी श्रीर कुरदाड़ियां की धार खार पैनां को नार्क भाषा रहीं॥ २२। सा युह के दिन शांकल् और योनातान् के सांशियों मे फोवल गांकल् ग्रीर उस के पुत्र यानातान् के पास

(यानातान् की जय खार बाजल का इठ)

१८० स्वा दिन शाकल् की पुत्र योनातान् ने व्यपने पिता से विना कुछ कहे अपने हथियार केनिहारे जवान से कहा आ हम इधर पंचित्रितयों की चौकी के पास चलें॥ व । शाकल् ते। शिवा के सिरे पर निग्रीन् में के श्रनार के पेड़ तसे टिका दुश्रा था श्रीर उस के संग को लोग कोई क सा घो। इ। छीर रली का भीना मे यद्याचा का याजक चा उस के पुत्र पीनदास् का पाता थीर ईकाधोद् के माई अहीतृष् का पुत्र खांडियाह भी रपोद पाँहने हुर उग या। पर उन क्षेत्रों केर मालूम न या कि येग्नालान् चला गया है।। 8। इन घाटियों के बीच जिन से दीकार यानातान् पर्लिश्तियां की चैकी की चाना चाहता था दोनें। अलंगें। पर रक रक नाकीली घटान थी रक चटान का नाम तो बोसेस् ख्रीर दूसरी का नाम सेने था॥ ५। एक चटान तो उत्तर की योर मिक्समाण् को साम्बने खैार दूसरी दक्षिखन की खोर गोबा के साम्हने खड़ी है। है। से योनातान ने श्रपने इधियार ढोनेहारे जवान ने कहा श्रा हम उन खतनार्राहत लेगो। की चौकी के पास जार क्या जाने यदीवा हमारी सहायता करे क्योंकि यदीवा की कुछ रोक नहीं कि चादे बहुत लेगी के द्वारा चाडे थोड़े लोगों के द्वारा हुटकारा दे ॥ ७। उस के इधियार छोनेहारे ने चस से कहा की कुछ सेरे अन में हा बही कर रघर चल में तेरी इच्छा के अनुसार तेरे संग रहूगा॥ ८। योनातान् ने कहा सुन हम चन मनुष्या के पास जाकर अपने की चन्हें दिखाएं॥ ९। यदि वि इस से यों लंहें कि इसारे ग्राने लें। उद्दरे रहे। तब ते। इस उसी स्थान पर खहे रहें श्रीर उन के पास न चर्छे। १०। पर यदि वे यह कई कि इमारे पास चढ़ आयो तो इम यह जानकर चर्छ कि यहावा उन्हें हमारे हाथ कर देगा हमारे लिये यही चिन्ह हो ॥ १९ । से उन दोनों ने अपने की पलिशितयों की चौकी पर प्रगट किया तब पलिशती कदने लगे देखे। इत्री लाग उन बिलों में से जहां वे किए रहे में निकले खाते हैं। १२। फिर चैं। की

लोगों ने योनातान् श्रीर उस के दिशयार केनिहारे से पुकारके कहा हमारे पास चढ़ श्राखो तब इम तुम की कुछ विखाएंगी से योनातान् ने प्रपने र्राणयार छोनेदारे से कदा मेरे पीछे पीछे चठ था क्योंकि यद्दीया उन्दे इस्तरिस्यों के दाघ में कर देशा ॥ १३ । स्रो यानातान् श्रपने द्वार्थो थीर पांची के बल चढ गया थै।र उस का द्याययार केनिदारा भी उस की पीके पीके छक् गया थार पिल्र्ती यानातान् के साम्टने गिरते गये खेार उस का दृषियार छोने-द्वारा उस के पोक्षे पोक्षे उन्दें मारता गया॥ १८। यद पाँचला संदार जा यानातान् थार उस के द्राधयार केनिहारे से हुखा सस में खाधे बीघे' भूमि में बीस रक्ष पुरुष सारे गये॥ १५। ख्रीर क्वांबनी में ख्रीर मैदान पर श्रीर उन सारे लोगो में घरघराइट हुई ग्रीर चैक्कीवासे ग्रीर नाग करनेदारे भी घरघराने लगे खार भृद्देहोल भी हुया से खत्यन यही घर-चराइट हुई॥ १६। क्रीर विन्यामीन के गिया मे शासल के पदक्यों ने हुष्टि करके देखा कि यह भीड घटती। जाती है जीर वे लेगा इधर उधर चले जाते हैं।

40। तब ग्राक्षल् ने प्राप्ते साथ के लोगों से कहा प्राप्ती शिनती करके देखी कि इमारे पास से कीन चला गया है उन्हों ने गिनकर देखा कि योनातान् थीर उस का हथियार छोनेहारा यहां नहीं है। १८। सा ग्राफ्त् ने प्राहिय्याद् से कहा परमेक्टर का संदूक इधर ला। उस समय ती परमेक्टर का संदूक इसार लोगे के साथ था। १९९। ग्राफ्त् याजक से हातें, कर रहा था कि प्रालिशितयों को छावनी में का हुझ्ड प्राधिक होता गया से श्राफ्त् ने याजक से कहा प्राप्ता हाथ खीच॥ २०। तब श्राफ्त् श्रीर उस के संग्र के स्थ लोग एक है होकर चलाई में गये हहां उन्हों ने क्या देखा कि एक एक पुष्प की तलवार श्राप्ते श्राप्ते साथी पर चल रही है श्रीर बहुत बहा कोलाइल मच रहा है। २९। श्रीर की इसी पहिले की नाई

<sup>(</sup>१) मूल में आपे बीपे की रेघारी । (२) मूल में परनेखर की यरवराहट । (३) मूल में गलती ।

खार से कावनी में गये घे वे भी शाकल् खार यानातान् के स्मा के इसार्लियों में मिल गये॥ २२। श्रीर जितने इसाएली पुरुष एप्रैस् के पदाडी देश में किय गाये घे वे भी यह सुनक्तर कि पालिश्ती भागे जाते धें सदार में या उन का पीछा करने में लग गये॥ २३। से। यदे।या ने उस दिन इसारितयों की कुटकारा दिया थीर लड़नेरारे वेतावेन् की परली श्रोर हा चले गये॥ २८। पर इसारली पुरुष उस दिन तम दुर ध्योकि शाहल् ने उन लेखों की किरिया धराकर कदा सापित दे। यह जी साभ से पहिले कुछ खार इसी रोति में प्रपने श्रवुष्मा से पलटा से सर्थुगा। है। इन लेगो में से किसी ने जुड़ भीवन न किया। २५। थार सब लाग किसी वन में पहुचे जहां भूमि पर मधु पढा दुबा था॥ २६। से जब लोग वन में आये तब वया देखा कि मधु टपक रहा है तीभी किरिया के दर के मारे कोई अपना दाय यापने मुंच तक न ले गया ॥ २०। पर योनातान् ने श्रपने पिता की लोगों की किरिया धराते न सुना था से उस ने पापने दाध की कही की नाक खंडाकर मधु के कते मे बारी जार अपना दाध अपने मुद्द तक लगाया तय उस की खाखीं से मुक्तने लगा। २८। तय लोगो में से एक मनुष्य ने कदा तेरे पिता ने लोगों को इठता से किरिया धराकी करा सापित हा यह जी पाज कुछ खाए प्रार साम पक्षे मान्दे षे ॥ २९ । यानातान् ने कदा मेरे पिता ने लोगो। सा चक्या थीर मुक्ते शांकों से कीसा सूकते सता॥ जिसे उन्हों ने पाया मन माना याते तो जितना प्रदक्षा दीता प्रभी ती बहुत परिशृती भारे नहीं गये ॥ ३१ । उस दिन वे मिक्माण् से लेकर खय्यालान् ला पालि जितयों की मारते गये और लाग बहुत हो थक गये। ३२। थे। ये लूट पर टूटे यौर भेड यकरी भीर शाय वैल भीर यह हे ले भूमि पर सारक उन का गाउ लोडू समेत खाने लगे ॥ ३३ । **जटा इस** 

पिलश्तियो की भीर के भे भीर उन के साथ चारों | का समाचार शाजल की मिला कि लेगा लेलू क समेत गार खाकर यहावा के विरुद्ध पाप करते हैं तब उस ने उप से कहा तुम ने तो विश्वासघात किया है सभी एक बड़ा पत्यर मेरे पास लुट्का दो ॥ इत्र। फिर शासल् ने कहा लोशों के बीच इधर उधर फिरके उन से किहा कि अपना अपना बैल ग्रीर भेड़ शाकल् के पास ले जायो थीर वहीं यलि करको दाखो खाँर लाहू समेत खाकर यदावा की विष्टु पाप न करो। से सब लोगी ने उसी रात थपना अपना यैल ले जाकर यहीं योल किया ॥ ३५। तय गांकल् ने यरावा की एक वेदी वनवाई यह ता परिली वेदी है जा इस ने परीवा के लिये वनवाई॥

३६। फिर शाकल् ने कदा दम इसी रात की पर्विश्तियों का पीछा करके उन्दे भार लें ज़टते रदं खीर उन में से एक मनुष्य की भी जीता न ही हैं। उन्दे। ने कदा की कुछ सुने प्रच्छा लगे घदी कर पर याजक ने कहा हम इधर परमेश्वर के समीप ष्राएं ॥ ३०। से शाकल् ने परमेख्वर से पुक्रवाया कि यया मे पलिणितयों का पीछा कर्व क्या तू उन्हें द्रवारल् के दाय में कर देगा पर उसे उस दिन कुछ उत्तर न मिला ॥ ३८ । तब शांकल् ने कहा है प्रजा कं मुख्य लेगो। इधर खाकर ब्रुक्ते खीर देखे। कि यान पाप किस प्रकार से हुया है ॥ ३९ । क्योंकि इसारल् को हुडानेडारे यदोवा को जीवन की सेंद यदि यद पाप मेरे पुत्र वानातान् से दुखा दी की कप्र दिया है देखी में ने इस मधु की चोड़ा तीसी निश्चय वह सार डाला जाएगा पर सब लोगी में से किसो ने उसे उत्तर न दिया ॥ ४० । तय उस इ०। से यदि प्राज लेगा प्रपने शत्रुकों की लूट से ने सारे इसारलिया से कहा तुम तो रक जोर है। थ्रीर मे थ्रीर मेरा पुत्र योनातान् दूसरी थ्रीर छूंगा लोगो ने शाकल् से कहा जो क्षुक् सुक्ते श्राच्छा लगे वदी कर ॥ 8९। तव जाकल् ने यहाँ वा से करा दे इसारल् को परमेक्वर सत्य बात वता तव चिट्ठी योनातान् खीर शाकल् के नाम पर निकली खीर प्रजा वच गई ॥ ८२ । फिर शासल् ने कहा मेरे थीर

<sup>(1)</sup> मूल में राराई है। (२) मूल में योनाताम् श्रीर शांतलू पकड़े गरे।

<sup>(</sup>१) जूल में, सारा देगा (१) जूल में देग की।

मेरे पुत्र योनातान् को नान पर पिट्टी छाले। तव चिट्ठी योनातान् के नाम पर निकली ॥ ४३। तब शासल् ने थानातान् से कहा सुभे खता कि तू ने क्या किया है योनातान् ने बताया खार उस से कहा में ने अपने हाथ की इन्हों की नेक से थोड़ा सा मध् चख तो लिया है श्रीर देख मुक्ते मरना है। 88। शासन् ने कहा परमेश्वर ऐसा ही करे बरन इस से प्रधिक भी करे है योनातान् तू निश्चय मारा जाएगा ॥ ४५ । पर लोगों ने गांकल् से कहा क्या यानातान् मारा जाए जिन्न ने इसार्यालया का रेसा बड़ा छुठकारा किया है रेसा न चागा यदावा को जीवन को शेष्ट उस के सिर का एक वाल मी भूमि पर शिरने न पायशा क्योंकि प्राच के दिन उस म परमेश्वर के साथ दीकर काम किया है। से प्रजा के लोगों ने योनातान् की वचा लिया थै।र वह मारा न शया ॥ १६ । सा प्राक्त् पलिषितयों का पीका क्रोइकर लाट गया थीर पालश्रती भी क्यपने स्थान की चले गये ॥

80। जब शांजल् इसारिलया के राज्य में स्थिर हो गया तब बह माथाबी अस्मानी रदोमी और पालिश्ती अपने चारी ग्रीर के सब शत्रुशों से ग्रीर साबा के राजाग्री से लहा श्रीर जहां जहां बह जाता बहां जय पाता था॥ 8८। फिर इस ने बीरता करके अमालेकियों की जीता ग्रीर इसा-रिलयों की जूटनेहारों के हाथ से हुदाया॥

हरं। याजल के पुत्र योनातान् यिश्वी धीर मल्की ये थीर उस की दो बेटिया थे। नाम ये धे बड़ी का नाम ते। मेरव् थीर केटि का नाम मीकल् था॥ ५०। थीर याजल् की स्त्री का नाम श्रहीनीश्रम् था जा बड़ीमास् की बेटी थी थीर उस के प्रधान सेनापति का नाम श्रह्मेर् था जी याजल् की प्रधान नेर् का पुत्र था॥ ५१। थीर याजल् का पिता की य्था थीर श्रह्मेर् का पिता नेर् श्रबीएल् का पुत्र था॥ ध्र । श्रीर शांकल् के जीवन भर पालिश्तियों से भारी लड़ाई होती रही से जब जब शांकल् की कोई बीर वा श्रच्छा योहा देख पड़ा तब उस ने उसे श्रामने पास रख लिया ॥

(शाकल् का दूसरा ग्रापराध ग्रीर उस का फल)

ने श्रापनी प्रना इसारल् व श्रापनी प्रना इसारल् पर राज्य करने के लिये तिरा श्रामियेक करने की मुक्ते भेना था से श्रव यद्दीवा की व्यति सुन ले॥ २। सेनाश्रों का यद्दीवा यें। कहता है कि मुक्ते चेत श्राता है कि श्रमालेकिया ने इसारलियों से व्या किया कि जब इसारली मिस से श्रा रहे थे तब उन्हों ने मार्ग में उन का साम्द्रना किया॥ ३। से श्रव तू जाकर श्रमालेकियों को मार श्रीर की कुछ उन का है उसे बिना की मलता किये सत्यानाश कर क्या पुरुष क्या स्त्री क्या बच्चा क्या दूधीप्रव्या क्या गाय बैल क्या मेड़ बक्तरी क्या कट क्या गददा सब की मार डाल ॥

४। से प्राक्त ने लोगो की खुलाकर एकट्टा किया थीर उन्दे तलाईस् मे शिना थीर वे दी लाख प्यादे हुए कीर दस इसार यहूदी भी थे ॥ ५। तब शासल् ने अमालेक् नगर के पास जाकर रक नाले मे घातुओं को विठाया ॥ ६। थीर शाकल् ने कोनियों से कदा कि बहां से इटी ग्रामालेकियों के बीच से निकल जायी न ही कि मै उन के साथ तुम्टारा भी अन्त कर डालूं तुम ने ते। सव इसा-रिलये। पर उन के मिस से खाते समय प्रीति दिखाई थो। से। कोनी श्रमालेकियों के बीच से एट गये॥ ।,तव शाक्ष्न् ने इबीला से लेकर शूर् ली जा मिस के साम्दने है श्रमालेकियों की मारा, द। श्रीर वन के राजा प्रमाग् की जीता पक्षडा, और उस को सारी प्रका को तलवार से सत्यानाग्र कर डाला॥ ९। परन्तु धाराम् पर थैर भक्की से अक्की भेड़ बकरियों गाय वैसीं माटे पशुक्रों खीर मेम्नी कीर की कुछ याच्छा या उस पर शाकल् श्रीर उस की प्रजा ने कोमलता किई क्षीर उन्हे सत्यानाश करना

<sup>(</sup>१) मूल में योगातान् पकड़ा गया। (२) नूल में याकलू ने इसाएल पर राज्य से लिया।

न चाष्टा पर ले। कुछ तुल्छ भीर निक्रम्मा था उस के राजा की ले खाया हूं थीर खमालेकिया की का उन्धें ने मत्यानाम किया॥

पास पहुचा कि, १९। में शाजल की राजा करके होने की उत्तम उत्तम व्यन्तुकी की जिल्जाल में तेरे पहताता हूं क्योंकि उस ने मेरे पीके चलना कोड परमेश्वर बढ़ोबा के लिये बलि चढ़ाने की ले बावे दिया कीर मेरी जानायों की नहीं माना। तब है॥ २२। श्रमूएल ने कहा बना बढ़ावा ही मबलिये। यमुग्न् का क्रोध भडका थार यह रात भर यहावा और मेलवल्या से उतना प्रस्न होता है जितना कि को देश्यार्च देता रक्षा ॥ १२ । विदान की खब शतू- अपनी वात के माने जाने से प्रसन्न द्वाता है सुन गन् शासल् से मेंट करने के लिये मदेरे चठा तथ मानना ती खिल चढ़ाने से धीर बान लगाना मेड़ा की शमृष्त् की यह वताया गया कि शाक्त कर्नित् चर्वी में उत्तम है। २३। देख वलवा करना श्रीर की लाया था थार जपने लिये गक निजानी राही भावी कप्टनेप्टारी से पूरुना एक घी समान पाय है और यि ए थीर घूमकर गिल्गाल् का चला गया है। एठ करना मूरता श्रीर गृहदेवताश्री की पूजा के १३। तब अनुगल् गाऊन् के पाम गया श्रीर शाकल् तुल्य है तू ने जो यहावा की वात की तुल्क जाना ने उम ने कहा तुक्ते प्रदेशिया की खार ने खाशीप एन लिये उस ने तुक्ते राजा दीने के लिये तुल्क मिले में ने बहाया की व्याद्या पूरी किई है ॥ १४ । वाना है ॥ २४ । ग्रांकल् ने श्रमूणल् से कहा में ने धमुरल् ने फरा फिर भेड बर्कारेंगें का यह मिमि- पाय किया है मै ने तो अपनी प्रजा के लेगों का याना थार गाय थेले का यह ध्याना की मुके भय मानकर बीर उन की बात सुनकर यदावा की मुनारं देता है के क्यों हा रहा है ॥ १५ । जाऊल् याचा श्रीर तेरी वातों का बहुंचन किया है ॥ २५ । में फदा वे ते। प्रमालेकियों के यहां से प्राये है पर अब मेरे पाप की जाना कर थीर मेरे साथ लीट प्रधात प्रधा के लागा ने बळी से प्रच्छी भेड़ यक्ररियों द्यार गाय येला का तरे परमेन्यर पराया के लिये बलि करने की होड दिया खार खार मध की एम ने सत्यानाथ किया है॥ १६। शृमुक्त् ने याजल् से फटा रए जा दी बात बरीया ने बाल रात की मुक्त में फरी में यह में तुक्त की वताता पू यह घीला कार दे॥ १९। शृहण्यूने कहा जय है यापने लेखे क्वीटा या तथ वर्षा तृ इतायली ग्रीत्रिका का प्रधान म हे। गया थार वया यहाया ने समारल् पर राज्य फरने की तेरा श्रीभवेज न किया ॥ १८ । से यदाया मे तुर्भे यात्रा करने की याचा दिसे थ्रीर कटा पाकर उन पापी अमालेकियों की कत्यानाथ कर धीर जय हो व मिट न चार्ग तथ हो उन में सहता रए ॥ १९ । फिर हा ने किस लिये यदावा की वद यात टालकर तृट पर टूटके यह काम किया हो। आदर कर और मेरे साथ लैंहि कि मैं तेरे परमे-पद्दोचा के लेग्वे युरा है। २०। जाकल् ने जमुग्ल् से कहा नि:संदेद में प्रदेश्वा की बात मानकर जिधर किहार जाकल् के पोक्रे गया कीर जाकल् ने यहावा यदीया ने मुक्ते भेता उधर चला द्यार प्रमालेकियों की दयस्यत किई॥

यत्यानाथ किया है॥ २१। पर प्रजा के लोग लूट १०। तय यदीया का यह यचन श्रमूरल् के में से में इयक्तरियों कीर गाय वैलें अर्थात् सत्यानाश षा कि में यदीया की दरहयत् कर ॥ २६ । शमूरल् ने शासल् से कदा में तीरे साथ न लीटूगा क्योंकि तूं ने यदाया की यात की तुष्क जाना से कीर परीया ने तुमे इसाएल् के राजा रोने के लिये तुष्क काना थे॥ २०। तय श्रमूरल् चले जाने की ह्यमा कार पाक्तू ने उस के बागे की कीर की पजड़ा फीर यह फट गया ॥ २८ । सा श्रमूरल् ने उस से कदा बाज यदाया ने इराएल् के राज्य का फाइ-कर तुक से छीन लिया थीर तेरे एक पड़ीसी की का सुम से अच्छा है दे दिया है॥ २९। प्रीर जो द्याण्त् का वलमूल है यह न भूठ वालने न पकताने का क्योंकि यह मनुष्य नहीं है कि पकतार ॥ ३०। उस ने कदा में ने पाप ता किया दे तीभी मेरी प्रवा के पूर्वनियों थीर इसारल के साम्दने मेरा

३२। तव श्रमूरल् ने कहा श्रमालेकियों के राजा को साथ यह कहता हुआ उस को पास गया कि निश्चय मृत्यु का दु ख जाता रहा ॥ ३३ । श्रमूरल् ने कहा जैने स्तियां तेरी तलबार से निवेंश हुई हैं यैंचे दी तेरी माता स्त्रियों में निर्वेश द्वार्शी तब श्रमुरल् ने श्रााग् की गिल्गाल् में यहीवा के साम्हने टुकड़े टुकड़े किया ॥

58। तब ग्रमूरल् रामा की चला गया खीर शाकल् अपने नगर गिवा की अपने घर गया। ३७। खीर श्रमूरल् ने अपने जीवन भर शाऊल् से फिर भेट न किई क्योंकि श्रमूएल् शासल् के विषय विसाप करता रहा और यहावा शासल् की इसा-एल् का राजा करके पछताता था॥

(दाकद का राज्याभियेक )

१६ न्यार यहावा ने यमुरल् से कहा में ने 'शाकल् की इसारल्

पर राज्य करने के लिये तुच्छ जाना है से। तू कव ला उस का वयय विलाय करता रहेगा अपने सीग में तेल भरको चल म तुम को वेत्लेडेमी यिशे के पास भेजता हू क्यों कि मंत्रे उस के पुत्रा से से रक को राजा दोने के लिये चुना दे॥ २ । ग्रमूरल् योला में द्यांकर जा सकता हू यदि शाकल् सुने ते। मुभे घात करेगा यद्दीवा न कहा रक वांक्या साथ से जाकर कप्टना कि मै यद्दोवा के लिये यज्ञ करने का श्राया हू॥ ३। श्रीर यच पर यिथे की। न्योता देना तय म तुभी जता दूगा कि तुभ को ध्या करना दे खीर । जस की मैं तुमी वताक उसी का मेरी छोर स खाँभवेक करना ॥ । से। यमूरल् ने यद्दाया के कहे के प्रनुसार किया थीर वेत्लहेस् की गया। उस नगर के पुर्रानये व्यरवराते दुर उस से मिलने का गये थार कदने लगे ब्या तू मित्रमाव य प्राया है कि नहीं ॥ ५। उस ने कहा हा मित्र-माय सं थाया रू में यहाया का लिये यज्ञ करने की। थाया हू तुम ग्रपने थापने की पवित्र करके सेरे चाय यद्म म व्याख्या। तद्य उस ने यिथे स्नीर उस की पुत्रो की पवित्र करकी यन्न में आने का न्योता

दिया ॥ ६ । अब वे श्राये तब उस ने रलीश्राव् पर ष्रााग् को मेरे पास ले षाख्या। से। खगाग् खानन्द | दृष्टि करके से।चा कि निश्चय की यहे।वा के साम्हने है बही उस का श्रामिषिक्त होगा ॥ ७। पर यहे।बा ने श्रनूरल् से कहा न तो उस के स्प पर दृष्टि कर बीर न उस को डील की जचाई पर वये। कि मै ने उसे श्रयोग्य जाना है क्योंकि यहावा का देखना मनुष्य का सा नहीं है मनुष्य तो वाहर का सप देखता पर यहीवा की द्रांष्ट्र मन पर रहती है। द। तब विशे ने खबीनादाव् की वुलाकर श्रमुश्ल् के साम्हने भेजा और उस ने कहा यहावा ने इस की भी नहीं चुना॥ १। फिर यिथे ने शस्मा की साम्बने भेजा थार उस ने कड़ा यहावा ने इस की भी नही चुना॥ ९०। योहीं यिशे ने खपने सात पुत्रीं को श्रमूरल् के साम्हने भेजा छीर श्रमूरल् प्रिशे से कहता गया यहोवा ने इसे नहीं चुना॥ ११। तव श्रमूरल् ने यिशे से कहा क्या सव लड्के ग्रा गये वह वाला नहीं लहुरा तो रह गया और वह भेड़ बकरियों की चरा रहा है। श्रमूरल् ने विशे से कहा उसे ख़ुलवा भेज क्यों कि जब लां यह यहां न खार तय लां हम खाने को न बैठीगे॥ १२। सा वद्य उसे बुलाकर भीतर ले खाया उस को तो लाली कलकती थी और चच की आखी सुन्दर खीर चय का खप सुडील था। तव यहीया ने कदा उठकर इस का श्रीभेपेक कर यही है ॥ १३ । सा श्रमूरल् ने श्रपना तेल का सीग लेकार उस को भाइया का मध्य में उस का श्राभियेका किया थीर उस दिन से लेकर आगे की पदीवा का भारमा दाजद पर बल से उतरता रहा तव शमू-रल् पधारा थीर रामा की चला गया॥

98। श्रीर यहीवा का श्रातमा याकल् पर से चठ गया खार यहावा की खार से एक दुष्ट खात्मा उस घवराने लगा॥ १५। से घाऊल् की कर्मी-चारिया ने उस से कहा सुन परमेश्वर की ग्रीर से रक दुष्ट यात्मा तुमे घवराता है। १६। हमारा प्रभु अपनं कर्माचाारया की की हाजिर है स्त्राज्ञा दे ाक वे किसा अच्छे वीका वजानेहारे की ठूठ ले थाएं थीर जब जब परमेश्वर की थीर से दुष्ट थात्मा

<sup>(</sup>१) गल में. इन घारा ग्रार।

सुम पर चढ़े तब बद अपने दाथ से बजार और तू | छावनी से एक बीरा गोल्यत नाम निकला हो। गत् थ्रच्छा दे। जाए ॥ १७ । शाजल् ने थ्रपने कर्माचारियों से कहा प्रच्छा सक उत्तम वनवैया देखा थार उसे मेरे पास लाग्रो॥ १८। तव रक जवान ने उत्तर देके कहा सुन में ने वेत्लेहेमी विशे के एक पुत्र की देखा जो बीखा बजाना जानता है थार वह बीर थ्रीर योद्वा भी थ्रीर बात करने में वृद्धिमान थ्रीर क्पवान् भी है थैं।र यहावा उस के साथ रहता है॥ ९९। ये। शाकल्ने दूतीं के दाय यिशे के पास कहला भेजा कि अपने प्त्र दाजद की जो भेड वकरियों के साथ रहता है मेरे पास भेज है। २०। तव विशे ने रोटी से लदा हुआ एक गदहा और क्षुप्पा भर दाखसधु थार वकरी का एक बच्चा लेकर व्यपने पुत्र दाकद के द्वाच से जाकल् के पास भेव दिया॥ २१। सी दाकद शाकल के पास वाकर उस के साम्दने हानिर रहने लगा थार शासल् उस से बहुत प्रीति करने लगा थीर वह इस का हाथियार कीने-दारा दे। गया ॥ २२ । तत्र शाकल् ने यिशे के पास कदला भेजा कि दाजद की मेरे साम्दने हानिर रहने दे क्योंकि में उस से बहुत प्रसन्न हूं॥ २३। से सब जव परमेश्वर की खोर से वह स्नात्मा शाकल् पर चढ्ता था तब तब दासद घीणा लेकर बनाता थीर शासन् चैन पाकर श्रच्छा हो जाता था थीर वह दुष्ट्र खात्मा उस पर से उतर जाता था।

(दासद का गेरियत् की नार दालना)

१९ पिलिशितयों ने लड़ने के लिये अपनी सेनाओं की एकट्टा

किया थीर यहूदा देश के के को में एक काथ हो कर सोको थ्रीर अनेका के बीच रुपेस्टम्मीम् में हेरे हाले॥ २। श्रीर शासल् श्रीर इसाएली पुरुपों ने भी एकट्टे देवकर एला नाम तराई में डेरे डाले ग्रीर लड़ाई के लिये पिलिंशितयों के विरुद्ध पांति वाधी। ३। प्रतिभूती ते। एक धीर के पदाद पर थीर दक्षारली दूसरी छोर के पदाह पर खड़े रहे छै।र दोनों के बीच तराई थी। ह। तब प्रतिक्रितयों की

नगर का था थ्रीर उस के डील की लस्वाई ह: द्दाय एक बित्ता थी॥ थ । उस के सिर पर पीतल का टोप या और वह रक पत्तर का किलम पहिने हुए या जिस का तील पांच दजार श्रेकेल् पीतल का या॥ ६। उस की टांगों पर पीतल के कवच थे थ्रीर उस के कधों के बीच पीतल की सांग वन्धी थी। । उस को भाने की कड़ जुलाई की ठैंके के समान थी थीर उस भाने का फल क सी शेकेल् लोचे का या थीर वही ठाल लिये हुए एक जन उस के बागे बागे चलता था॥ ८। यह खरा दीकर द्वारली पातियों की ललकारके बीला तुम ने यहां श्राकर लहाई के लिये क्यों पांति बांधी है क्या में पनिक्ती नहीं हूं छीर तुम शाकल् के अधीन नहीं हो अपने में से एक एक्प चुना कि वह मेरे पास उतर कार ॥ ९। यदि वर मुक्त से लढकर मुक्ते मार सक्ते तब तो इस तुम्हारे खधीन हो जाएंगे पर यदि में उस पर प्रवल होकर उसे मार्थ ती तुम को इमारे अधीन दीकर इमारी सेवा करनी पड़ेगी ॥ १०। फिर घड पालिश्ती खाला में आज के दिन इसारली पांतियों की ललकारता हूं विस्ती पुष्प की मेरे पास भेजी कि इस एक दूसरे से लहें॥ १९ । उस पवित्रती की इन बाता की युनकर ग्राकल् थीर सारे इसार्गलयें का मन-कच्चा दे। गया थीर वे निपट हर गये॥

पः । दाजद ते। यहूदा में के चेत्लेहेम् के उस रप्राती पुरुष का एत्र या जिस का नाम यिशे या थीर उस के बाठ पुत्र ये थीर वद पुरुप शांकल् के दिनों में ब्रुटा थीर निर्वल है। गया था॥ १३। यिथी के तीन बड़े पुत्र शासल् के पीछे दोकर लडने की गये घे थेंगर उस के तीन पुत्रों के नाम जा लडने की गये ये ये ये प्रयोत् केंडे का नाम रलीयाय दूसरे का अवीनादाव और तीसरे का असा है। 98। और सब से क्षेटा दाजद या और तीनें। बड़े पुत्र शाक्तत् के पीक्वे दोकर गये थे॥ १५। खीर दाकद

<sup>। (</sup>१) मूल में देशिश क्षेत्र का पुरुष । (२) मूल में मुक्ते दे।।

वेत्ले छेस् में अपने पिता की भेड़ वकरियां चराने के। शाकल के पास से आया जाया करता था।

१६। वह पालिश्रुती तो चालीस दिन लें। सविरे थीर सांभ की निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। ९७। ख्रीर यिथी ने खपने पुत्र दासद से कहा यह एपा भर चवैना ग्रीर ये दस रेाठियां लेकर कावनी मे श्रपने भाइयों के पास दौसु जा॥ १८। श्रीर पनीर की ये दस टिकियां उन के सहस्रपति के लिये ले जा थ्रीर खपने भाइयों का क्ष्यल देखकर उन को कोई चिन्हानी ले खाना ॥ १९ । शाकल खैार वे भाई थ्रीर सारे इसारली पुरुष रला नाम तराई मे पलिश्तियों से लंड रहे थे॥ २०। से। दाजद बिद्यान की सम्रेरे उठ भेड़ बकरियों की किसी रखवाले के हाथ में होडकर वे यसुर लेकर चला थीर सब सेना रणभूमि की जा रही थीर सहने की सलकार रही थी उसी समय वह गाहियों के पहाव पर पहुचा ॥ २१ । तम्र इक्षारंलियों श्रीर पलिनितयों ने अपनी अपनी सेना स्नाम्हने साम्हने करके पांति बांधी ॥ २२ । सो दासद अपनी सामग्री सामान के रखवाले के दाथ में छोड़ रखमूमि की दौडा और श्रपने भाइयों के पास जाकर उन का कुशलचेन पूछा॥ २३। वह उन को साथ वाते कर रहा था कि परिक्षितमें की प्रांतियों में से बह बीर स्पर्धात् गत्वासी गोल्यत् नाम वह पालिश्ती चक स्राया थीर पहिलेको सो वाते कदने लगा स्रीर दाकद ने उन्दें सुना॥ २४। उस पुरुष के। देखकर सब द्रवाएली ग्रत्यन्त भय खाकर उस के साम्हने से भागे॥ २५। फिर इस्राएली पुरुष कदने लगे क्या तुम ने उस पुरुष क्षेत देखा है जो चढ़ा क्षा रहा है निश्चय वह इसारालियों की ललकारने की चढ़ा स्नाता है ये। जो कोई उसे मार डाले उस की राजा बहुत धन देगा ग्रीर श्रापनी बेटी ब्याइ देगा ग्रीर उस के पिता को घराने की इसारल् में स्वाधीन कर देगा। २६। से दालद ने उन पुरुषों से जो उस को आस-पास खडे घे पूका कि जो उस प्रतिकती की मारकी इसार्गलियों की नामधराई दूर करे उस के लिये क्या किया जाएगा व्यद खतनारचित पलिश्ती ता

क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना की ललकारे ॥ २०। तब लागों ने उस से बैसी ही बाते कहीं श्रर्थात फहा कि जो कोई उसे मारे उस से ऐसा रेसा किया जारगा ॥ २८ । जब दाजद उन मनुष्यी से वाते कर रहा था तब उस का बड़ा भाई एसी-श्राष् सुन रहा था श्रीर एलीश्राव् दाकट से बहुत क्रोधित द्याकर कदमे लगातूयद्यां क्यों आया दे थीर जंगल में उन घोडी सी मेड़ बकरियों की तू किस की पास को ह आया है तेरा स्त्रीभमान सीर तेरे मन की दुराई मुभे मालूम है तू तेा लड़ाई देखने के लिये यहां आया है॥ २९। दाकद ने कहा मे ने स्रब क्या किया है वह ते। निरी बात घी॥ ३०। तब उस ने उस के पास से मुद्द फ्रेंस्के दूसरे के सन्मुख हाकर वैसी ही बात कही थीर सागों ने उसे पहिंसे की नाई उत्तर दिया ॥ ३९। जब दाऊद की बातों की चर्चा हुई सब भाकल् की भी सुनाई गई श्रीर चस ने उसे बुलवा भेला॥ ३२। तब दाजद ने शाजल् से कहा किसी मनुष्य का मन उस के कारख कच्चा न ही तेरा दास जाकर उस पलिश्ती से लड़ेगा ॥ ३३। शाकल् ने दाकद **से कहा तू काकर** उस पालिश्ती के विरुद्ध नहीं जा सकता क्योकि तू ता लडका है श्रीर वह लड़कपन ही से याद्वा है। 🖼 दाजद ने शाजल् से कहा तेरा दास अपने पिता की भेड बकारेयां चराता था थीर जब कोई सिंह वा भालू था भुंड में से मेम्रा उठा ले गया, ३५। तब मै ने उस का प्रीका करके उसे मारा थ्रीर मेम्ने का उस को मुंद से कुडाया श्रीर जब उस ने मुक्त पर चढाई किई तब मैं ने उस के केशर के। पकड़कर उसे मार डाला ॥ ३६ । तेरे दास ने सिंह खैार भालू दोनों को मार डाला थैर वह खतनारहित पलिश्तो **उन के समान हो जाएगा क्योंकि उस ने जीवते** परमेश्चर की सेना की ललकारा है।। ३०। फिर दाजद ने कहा यहाया जिस ने मुक्ते सिंह स्रीर भालू दोनों के पंते से खचाया यह मुक्ते उसे पलिश्ती के घाष से भी खचारगा। शाकल् ने दाकद से कहा जा यहीया तेरे साथ रहे॥ इद। तस शाकल् ने श्रपने वस्त्र दाजद को पहिनाये श्रीर पीतल का

टीप उस के सिर घर रख दिया श्रीर भिलम उस की पहिनाया ॥ ३९ । ग्रीर दाकद ने उस की तलवार बस्त के जपर करी थ्रीर चलने का यह किया उस ने ते। उन की न परखा था से दासद ने शासल से कहा इन्हें पहिने हुए मुक्त से चला नही जाता क्योंकि में ने नहीं परखा से। टाजद ने स्नेहं स्तार दिया॥ ४०। तब उस ने अपनी लाठी दाष में ले नाले में से पांच चिकने पत्थर कांटकर खपनी चरवाही की घैली व्यर्थात व्यपने भोले में रक्के बीर व्यपना गोफन ष्टाथ में लेकर पंतिश्ती के निकट चला ॥ 89 । थीर पालिश्ती खलते चलते दासद के निकट पहुंचने लगा थ्रीर जो जन उस की बड़ी ठाल लिये था वर दस के भागे भागे चला ॥ ४२ । जब पलिश्ली ने दृष्टि करके दाखद की देखा तब इसे सुच्छ जाना ध्योक्ति यह लड्का ही या थै। उस के मुख में लाली अलकती थी थीर वह इन्दर था। 83 । या पालिश्ली ने दालद ये कहा ग्या में क्रुकुर हुं कि तू लाडियां लेकर मेरे पाउ प्राता है तब पिलिश्ती छपने देवताओं के नाम लेकर दाखद की की सने लगा ॥ ४८ । फिर पलिश्ली ने दाकद से कहा मेरे पास था मै तेरा मांस खाकाश के पांचयें। थीर बनैले पशुक्री की दे दूंगा॥ ४५। दाकद ने पलिक्ती से कहा तू तो तलवार थीर भाषा थीर मांग लिये हुए मेरे पास प्राता है पर में सेनाओं से यदेग्वा के नाम ने तेरे पास ग्राता ई जी इसारली चेना का परमेश्वर है श्रीर उसी के। तूने सलकारा है। 8ई। प्राज्ञ के दिन यदीवा तुम की मेरे हाथ में कर देशा श्रीर में तुक की साख्या श्रीर तेरा सिर तेरे यह से खला कराा खीर मे खास के दिन पालिश्ती सेना की लाेर्थ साकाश के पांचयां सीर पृण्यियी के जीव जन्तुकों को दे दूगा तब सारी पृधिवी के क्षाग जान लेंगे कि इसारल के परमेश्वर है। 89। थ्रीर यह सारी मगडली जान लेगी कि यदे। वा साले के द्वारा खयवन्त नहीं करता। यह सहाई तो यहावा की है थीर बह तुम्हें इमारे-शाय में कर देगा ॥ ४८ । जब प्रतिक्ती उठकर दाजद-का साम्हना करने के लिये निकट खाया तव

दालद सेना की ग्रीर पालिश्ती का साम्टना करने के लिये फुर्ती से दौड़ा॥ ४९। फिर दासद ने स्रपनी चैली में हाच हाल इस में से एक पत्थर ले गोफन में धर पलिश्रही के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उस को साथे को भीता पैठ गया थीर कह भाम पर मुंद के चल गिरा॥ ५०। यें दासद ने पोलेश्ली पर गोफन सीर पत्थर ही के द्वारा प्रवल दीकर उसे मार हाला ख़ीर हाजद के हाथ में तलवार न थी। ५१। तब दाजद दी दृक्र प्रक्रिक्तो के कपर खडा हुआ थार एस की तलवार पकड़कर मियान से खीची और उस की घात किया और उस का सिर उसी तलवार से काट खाला। यह देखकर कि इसारा बीर सर गया प्रांतिक्ती भाग गये ॥ ५२। इस पर इवारकी थीर यहूदी पुरुष ललकार उठे थीर गत् थीर एक्नोन् के फाटकों तक प्रतिथितयों का पीका करते गये थीर छायल परिश्ती शारेस के मार्ग मे श्रीर गत् श्रीर रक्रीन् लें गिरते गये। ५३। तब द्वार्सी प्रतिश्तियों का पीका क्षीडकर साट स्राये थीर उन की डेरीं की लूट लिया॥ ५८। श्रीर दाकद पलिश्रती का विर यह शतेस् में ले गया श्रीर उस के द्यांचयार अपने डेरे में धर दिये॥

(बाकल् की बनुता का यारभ कीर बढती)

पृष् । जब शासल् ने दासद की उस परिश्ती का साम्हना करने के लिये जाते देखा तब उस ने अपने सेनापांत अहोर् से पूछा है अहोर् बह जवान किस का पुत्र है अहोर् ने कहा है राजा तेरे जीवन की सेंह में नहीं जानता ॥ पृष्ठ । राजा ने कहा तू पूछ से कि वह जवान किस का पुत्र है ॥ ५० । सें जब दासद परिश्तों की मारके लाटा तब खहेर् ने उसे परिश्तों का सिर हाथ में लिये हुए शासल् के साम्हने पहुंचाया ॥ पृट । शासल् ने उस से प्रका है खवान तू किस का पुत्र है दासद ने सहा में तो तेरे दास वेत्लेहमों पियों का पुत्र हू ॥ १ । जब वह शासल् से वातं कर चुका तब योनातान् का मन दासद पर ऐसा लगा गया कि योनातान् उसे खपने प्राय के वरावर प्यार करने लगा ॥

<sup>(</sup>१) या तराई।

२। बीर उस दिन से शाकल् ने उसे खपने पास | १३। सा शाकल् ने उस की खपने पास से खला रक्खा थ्रीर पिता के घर की फिर लै। टने न दिया। ३। तब योनातान ने दाजद से वाचा खांधी क्योंकि यह उस की अपने प्राच के बरावर प्यार करता था। 8। और योनातान ने अपना खागा को यह छाप पहिने था चतारके उसे अपने वस्त्र समेत दाजद की दिया बरन थापनी तलवार थीर धनुष थीर फेंटा भी उस की दे दिये॥ ५। खीर जहां कही भारत् दार्जद को भेजता वहां वह जाकर बुद्धिमानी के राथ काम करता था से शाकल ने उसे योद्धायों का प्रधान किया और सारी प्रजा के लेगा थीर शाजल के कर्माचारी उस से प्रसन्न हुए ॥

ई। जब दाजद उस पलिश्ती की मारके लाटा ष्राता था थीर लेगा था रहे चे तब सब इसारली नगरीं से स्त्रियों ने निकलकर डफ थ्रीर तिकाने खाने लिये द्वर आनन्द के साथ गाती ग्रीर नाचती दुई शासल् राजा से भेंट किई ॥ ७ । ग्रीर वे स्त्रियां माचती हुई एक दूसरी के साथ यह टेक गाती राई कि

शाकल् ने तो इजारीं की पर दाजद ने लाखों की मारा है।

८। तव शाकल् स्रति क्रोधित हुसा स्रीर यद स्रात चस को ख़री लगी और वह कहने लगा उन्दें। ने दाकद के लिये ता लाखों थीर मेरे लिये हजारी ही कड़े राज्य को छोड़ उस को सब कुछ मिला है। ९। यो उस दिन से श्रागे की शाकल् दाकद की ताक मे लगा रहा॥

९०। दूसरे दिन परमेश्वर की ग्रीर से एक दुष्ट षात्मा शांकल् पर वस से उतरा थीर वह श्रपने घर को भीतर नबूबत करने लगा। दाकद दिन दिन की नाई बजा रहा या थ्रीर प्राक्त के छाय में भाला था॥ १९। से। शाकल् ने यह साचकर कि मैं रेसा मार्थगा कि भाला दाकद की वेधकर भीत में धस जार भाले की चलाया पर दाऊद उस की साम्हने से दें। बार इट गया ॥ १२। फिर शासल् दासद से हर गया क्योंकि यहीवा दासद के साथ रद्वा थै।र याकल् के पास से अलग ही गया था॥

करिके सहस्रपति किया सार वह प्रजा के साम्हने थाया जाया करता था॥ १८। थीर दाकद श्रपनी सारी चाल में ब्रुद्धिमानी दिखाता था और यहोबा उस की साथ रहता था। १५। से। क्य शासल् ने देखा कि वह बहुत वृद्धिमान है तब वह उस से हर गया॥ १६। पर इसाग्ल् ग्रीर यहूदा के सारे लाग दाकद से प्रेम रखते थे क्योंकि यह उन के देखते खाया जाया करता था ॥

१०। श्रीर शांकल ने यह साचकर कि मेरा दाध नहीं पोलिंग्तियों घी का छाच दाऊद पर पड़े उस से कहा सुन में अपनी बही बंटी मेरव का तुभी व्याद दंगा इतना हा कि तू मेरे लिये बीरता करके यद्देश्या की खोर से लडे।। १८। दाकद ने शाकल् से कर्रों में क्या ट्रं खीर मेरा जीवन क्या है स्रीर श्वारल् में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जार्ज ॥ १९ । जब समय या गया कि शासल् की येटी मेरव् दासद से व्याची जार तब वद महोलाई खदीरल् से ब्याही गई ॥ २०। थार याजन् की वेटी मीकन दाकद से प्रीति रखने लगी और सब इस बात का समाचार शासल् की मिला तव वह प्रसन्न हुया॥ २९। शाकल तो से। चता या कि वह उस के लिये फन्दा हा स्नीर पलिश्तियों का द्वाच उस पर पडे। यो शाकल् ने द्वाकद से कदा यव की बार ते। तू अवश्य ही मेरा दामाद दे। जारगा॥ ३३। फिर शांकल् ने श्रपने कर्माचारियां की आजा दिई कि दालद से हिएकर रेसी बार्स करों कि सुन राजा तुभ से प्रसन्न है और उस के सब कर्माचारों भी तुक से प्रेम रखते हैं से प्रवाह राका का दामाद देश जा॥ २३ । से। शाकल् के फर्म्मचारियों ने दासद से ऐसी हो बार्त कहीं पर दाजद ने कहा में ता निर्धन और तुच्छ मनुष्य ट्रं फिर क्या तुम्दारे लेखे राजा का दामाद दे।ना केटी बात है ॥ २८ । जब जाऊल् के कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाकद ने ऐसी ऐसी बातें कहीं, २५। तब शाकल् ने कक्षा त्म दाकद से यी किहा कि

<sup>(</sup>१) मूल में चाल दूसरी रीति पर त ।

राजा कन्या का मेल तो कुछ नहीं चाइता केवल | सव काम तेरे बहुत हित के हैं ॥ ५। उस ने ग्रापने पालिश्तियों की एक सा खलांड्यां वाहता है कि वह ष्मपने अयुष्यों से पलटा ले। शाकल् की मनसा यह ची कि पलिश्तियों से दाकद की मरवा डालू॥ २६। जय उस के कार्मचारियों ने दाजद को ये वाते यताई तय यद राजा का दामाद दोने की प्रसन हुआ। जब बाए के दिन युक्त रह गये, २०। तब दाकद खपने जनें की यंग लेकर चला खीर प्रलिशितया को दी सी पुस्पी की मारा तब दासद उन की खलांड्यों की ले आया और वे राजा की जिन जिन-कर दिई गई इस लिये कि यह राजा का दामाद दे। जाए से। प्राक्त ने प्रपनी वेटी मीकल की। उसे व्याद दिया॥ २८। जब शांजल् ने देखा थार निश्चय किया कि यदीवा दाजद के साथ है श्रीर मेरी घेटी मीक्त् उस से प्रेम रखतो है, २९। तब शास्तू दाजद से थीर भी हर गया थीर शाकल सदा के लिये दाकद का वैरी वन गया ॥

३०। फिर पलिथितया की प्रधान निकल खाये भार जब जब वे निक्षल खाये तब तब दाजद ने ग्राजल् के थैार सब कम्मचारियों से प्रधिक वृद्धिमानी दिखाई इस से उस का नाम बहुत बड़ा है। गया ॥

१र्ट. सी शाकल् ने खपने पुत्र योगातान् थीर श्रपने सब कर्म्मवारियों से दालद की मार डालने की चर्चा किई। पर शालल का पुत्र योनातान् दाकद से बहुत प्रसन् था ॥ २ । से। योनातान् ने दाजद की वताया कि मेरा पिता तुमी मरवा डालना चादता दै से तू विद्वान की सावधान रहना ग्रीर किसी गुप्त स्थान में बैठा हुन्ना किया रदना ॥ ३। श्रीर में मैदान में जहां तू होशा घदां जाकर अपने पिता के पास खड़ा हूगा श्रीर उस से तेरी चर्चा करता और यदि मुझे कुछ मालूम दी ती तुमी वताकारा ॥ 8 । से योनातान् ने व्यपने पिता याजल् से दाजद की प्रशंसा करके उस से कहा कि हे राजा अपने दास दाजद का अपराधी न ही क्योंकि उस ने तेरा कुछ प्रधराध नहीं किया वरन उस के

प्राच पर खेलकर उस प्रलिश्ती की मार डाला श्रीर यदे। वा ने सारे इसार्गलियों की बडी जय कराई इसे देखकर तू जानीन्दत हुआ था से तू दासद की श्रकारण मारके निर्दीप के ख़न का पापी क्या बने॥ ६। तव शाकल् ने योनातान् की बात मानकर यह किरिया खाई कि यद्दीवा के जीवन की सेाइ दासद सार हाला न जाएगा॥ ७। से योनातान् ने दाजद की वुलाकर ये सारी वाते उस की वताई फिर योनातान् दाकदको शासल् के पास ले गया और वह पहिले की नाई उस के साम्हने रहने लगा ॥

८। श्रीर फिर लहाई द्वाने लगी श्रीर दाऊद जाऊर पिलिपितयों से सड़ा श्रीर उन्हें बड़ी मार से मारा थीर वे उस के साम्दने से भागे॥ ९। धीर जब शासन् द्वाच में भाला लिये दुर खपने घर में बैठा चा श्रीर दालद द्वाय से वना रहा था। तव यहावा की स्रोर से एक दुष्ट आत्मा शाकल् पर घठा॥ १०। भीर णाजल ने चाहा कि दाजद की ऐसा मार्च कि भाला चसे वेधते दुर भीत में धस जार पर दाजद शाजल् के साम्दने से ऐसा अच गया कि भाला जाकर भीत धी में धर गया थार दाजद भागा और उस रात की वच गया॥ ११। से शासल् ने दासद की घर पर दूत इस लिये भेजे कि वे उस की घात मे रहें थीर विद्यान की उसे मार डालें से दालद की स्त्री मीकल् ने उसे यह कहकर कताया कि यदि तू इस रात की अपना प्राया न बचाए ती बिहान की मारा जाएगा ॥ १२ । तथ मीकल् ने दाकद की खिड़की से उतार दिया और घर भागकर घर निकला॥ पइ। तथ मीकल् ने गृहदेवताओं की ले चारपाई पर लिटाया और वर्कारियों को रीएं की तकिया उस को सिर्दाने पर रखकर उन को बस्त्र श्रीकृषि॥ १४। सव गांकल् ने दासद की पकड लाने के लिये दूत भेने तब वह बोली वह ते। बीमार है ॥ १५। तब शाकल् ने दूती की दाकद के देखने के लिये भेजा श्रीर कहा उसे चारपाई समेत मेरे पास लाश्री कि मै उसे मार डालू॥ १६। जब दूत भीतर गये तब क्या देखते हैं कि जारपाई पर गृहदेवता पड़े हैं कीर

<sup>(</sup>१) चूल में. भननीत ।

सिरहाने पर वकरिया के रेारं की तकिया है। १९। से शाकल् ने मोक्षल् से कहा तू ने मुक्ते ऐसा धोखा क्यो दिया तू ने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह वन्न निकला है। भोकल् ने शाकल् से कहा उस ने मुक से कहा कि मुक्ते जाने दें में तुक्ते क्यों मार डालू॥

१८। से दासद भागकर यस निकला और रामा से श्रमूरल् के पास पहुचकर जी कुरू शासल् ने इस से किया या सब उसे कह सुनाया की वह श्रीर श्रमुरल् जाकर नवायात् मे रहने लगे॥ १९। जब गांजल की इस का समाचार मिला कि टाजद रामा में को नवायात् में है, २०। तव शासल् ने दाजद के पकड लाने के लिये दूत भेजे खीर जम शासल् की दूती ने निवयों की दल की नव्यवत करते दुर फ्रीर श्रमूयल् की उन की प्रधानता करते दुर देखा तब परमेश्वर का श्रात्मा उन पर चढ़ा श्रीर वे भी नवूवत करने लगे॥ २१। इस का समाचार माकर शांकल् ने श्रीर दूत भेने श्रीर वे भी नव्यवत करने लगे फिर शाकल् ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नव्यवत करने लगे। २२। तव वह व्याप ही रामा को चला श्रीर उस बड़े ग्रस्टे पर की सेकू मे है पहुंचकर पूछने लगा कि श्रमूरल् खीर दाकद कड़ां दें किसी ने कहा वे ता रामा से के नवायात् में है। २३। से। वह सधर श्रर्थात् रामा के नवा-योत् को चला श्रीर परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढा दे। घड रामा की नवायीत् की पहुंचने लें नव्यवत करता हुआ चला गया॥ २४। स्रीर **उस ने भी श्रापने वस्त्र उतारे श्रीर श्रमूरल् के साम्बने** नळूळत करने समा श्रीर सूमि पर गिरकर उस दिन दिन रात नङ्गा पडा रहा इस कारण से यह कडावत घली कि क्या शाकल् भी नवियों मे का है।

> (दाकद का भागना और शाकल के उर के मारे इधर उधर पूमना)

२० किन् दासद रामा में के नवायोत्। से मागा और योनातान के पाम जाकर कहने लगा में ने स्वा किया है मुक

से बवा पाप हुआ में ने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कीन प्रपराध किया है कि वह मेरे प्राच की खोज मे रहता है॥ २। उस ने उस से कहा ऐसी बात नहीं दै तू मारा न जाएगा सुन मेरा पिता मुक्त की विना जताये न तो कोई वहा काम करता है बीर न को ई कोटा फिर वह ऐसी वात की मुक्त से क्यों क्रिपारमा रेसी कोई वात नहीं है॥ ३। फिर दाजद ने किरिया खाकर कहा तेरा पिता निश्चय जानता है कि तेरी अनुग्रद्द की दृष्टि मुक्त पर है से। घद से। चता दे। गा कि योनातान् इस यात की न जानने पार न हो कि यह खेदित हो जाग पर यहादा की जीवन की सेंह श्रीर तेरे जीवन की सेंह नि सदेह मेरे थै।र मृत्यु के बीच डग ही भर का खन्तर है। ४। योनातान् ने दासद से कदा जो कुछ तिरा जी चारे वसी में तेरे लिये अस्ता। । । दाकद ने योनातान् चे कदा सुन कल नया चांद होगा स्रोर मुक्ते उचित है कि राजा के साथ बैठकर भाजन कर पर तूमुके विदाकर श्रीर में परशे। संक ले। नैदान में क्रिपा रष्ट्रगा॥ ६। यदि तेरा पिता मेरी क्षुक चिन्ता करे तो कदमा कि दाजद ने खपने नगर वेत्लेडेस की शीघ्र जाने के लिये मुक्त से विमती करके छुट्टी मांगी क्योंकि घटां उस के सारे कुल के लिये वरस वरस का यद्य है॥ ९। यदि वह यों कहि कि प्राच्छातव से। सेरे दास के लिये कुछल द्यागा पर यदि उस का क्रोध बदुत भड़क उठे ता जान लेना कि उस ने वुराई ठानी है॥ दा सा तू अपने दास से कृषा का व्यवहार करना क्येंकि तू ने यद्देश्या की किरिया सिलाकर श्रपने दाय की श्रपने साथ वाचा वंधाई है पर यदि मुक्त से कुछ श्रपराध दुषा है। ती तू याप मुक्ते मार डाल तू मुक्ते यापने पिता की पास क्यों पहुंचार ॥ ९। यो नातान् ने कहा रेसी बात कभी न होशी यदि में निश्चय जानता कि मेरे पिता ने तुम से घुराई करनी ठानी है ता वया मै तुभ क्षो न वताता॥ १०। दासद ने योनातान्-से कहा यदि तेरा पिता तुभ की कठोर उत्तर दे ती कीन मुक्ते व्यसारमा ॥ १९ । योनातान् ने दासद से

<sup>(</sup>१) यथीत् कई कासस्थान।

मैदान की चले गये॥

' १२ । तब यानातान दाजद से कहने लगा इसा-एल को परमेश्बर यद्वावा की रेह जब मे कल वा परशें इसी समय खपने पिता का भेद पाक तव यदि दासद की भलाई देख्न तो क्या मे उभी समय तेरे पास दूत भेजकर तुभी न वताकता ॥ १३। यदि मेरे पिता का मन तेरी बुराई करने का दे। श्रीर मै तुभा पर यह प्रगट करके तुभी विदा न कद कि तू क्रुगल के साथ चला जाए ता यदावा यानातान् से रसा ही बरन इस से भी श्राधिक करे। श्रीर यद्वाया तेरे साथ वैशा ही रहे जैसा वह मेरे पिता को साथ रहा॥ १८। थीर न कोवल जब तक मे जीता रहूतव तक मुक्त पर यहावा की सी कृपा रेसा करना कि म न मक, १५। परन्तु मेरे घराने पर से भी अपनी कृपादृष्टि कभी न इटाना वरन जय यद्दीया दाजद के दर एक शत्रु की पृष्टियी पर से नाश कर चुकीगा तब नी रेसा न करना ॥ १६ । इस प्रकार यानातान् ने दाजद के घराने से यह कदकर याचा यन्धाई कि यहावा दालद के ग्रमुखो से पलटा ले॥ १९। और योनातान् दाजद से प्रेम रखता घा सा उस ने उस की फिर किरिया खिलाई क्योंकि वह इस से अपने प्राय के छरावर प्रेम रखता था॥ १८। तब योनातान् ने उस से कहा कल नया चांद होता श्रीर तेरी चिन्ता विषई जाएती क्योंकि तेरी कुर्धी खाली रहेगी ॥ १९ । थीर तू तीन दिन के बीतने पर फुर्ती कारके धाना थीर उस स्थान पर जाकर जदां तू उस काम के दिन किया था रखेल नाम पत्यर के पास रहना॥ २०। तव मे चस की असंग्र माना अपने किसी ठइराये पुर चिन्ह पर तीन तीर चलाकाा।। २१। फिर में थपने क्टोकरे की यह करकर भेडूंगा कि जाकर तीरी की ठूठ ले था यदि में उस होकरे से साफ साफ कटू कि देख तीर इधर तेरी इस वालंग पर

कहा चल एम मैदान की निकल जाएं से। वे दोनें। तीर उधर तेरे उस थलंग पर है तो तू चला जाना क्यों कि यही वा ने तुभी विदा किया है ॥ २३ । श्रीर उस वात के विषय जिस की चर्चा में ने फीर तूने ब्रापस में किई है यहावा मेरे तेरे बीच मे सदा रहे।

२८। से दाजद मैदान में जा किया थे।र जब नया चांद हुआ तव राजा भोजन करने की बैठा। २५। राजा ता पहिले की नाई श्रपने उस श्रासन पर बैठा की भीत के पास था और वानातान् खड़ा हुया थीर अहोर् शांजल् को लगल में बैठा पर दाजद का स्थान खाली रहा ॥ २६ । उस दिन ता जाकल् यद सीचकर चुप रहा कि उस की कीई न कोई कारण देशा यह अश्टुह देशा नि सदेद गृह न द्यागा॥ २०। फिर नये चाद की दूसरे दिन को दासद का स्थान खाली रहा से शासल् ने अपने पुत्र योनातान् से पूका क्या कारण है कि यिशे का पुत्र न तो कल भोजन पर श्राया था श्रीर न बाज बाया है॥ २८। यानातान् ने शाकल् से कदा दाजद ने घेत्लेदेस् जाने के लिये सुभ से विनती करके छुट्टी मागी, २९। श्रीर कहा मुक्ते जाने दे खोलि उस नगर मे इमारे कुल का यच है थ्रीर मेरे भाई ने मुक्त क्षेत्र व्यव्यं दां जिर हाने की बाजा दिई है से खब यदि मुक्त पर तेरी बानुग्रह की दृष्टि है। तो सुभी जाने दें कि मै आपने भाइया से भेट कर बाक इसी कारय वह राजा की मेज पर नहीं आया ॥ ३०। तब शाजल् का कीप योना-तान पर भड़क उठा और उस ने उस से कहा है कुंटिल दंगीतिन के पुत्र ख्या में नहीं जानता कि तेरा मन की यिशे के पुत्र पर लगा है इस से तेरी थाया का टूटना थार तेरी माता का धनादर ही द्वागा॥ ३९ । क्योकि जब सा यिथी का पुत्र भूमि पर जीता रहे तब लें। न तून तेरा राज्य स्थिर होगा से। श्रमी भेजकर उसे मेरे पास ला क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा ॥ ३२ । योनातान् ने श्रपने पिता ग्राक्तल् की उत्तर देकर उस से कहा वह स्था मारा है ता तू उसे ले आर ध्योकि यदे। या के जीवन जार उस ने ध्या किया है ॥ ३३ । तव शाकल् ने की सेंच तेरे लिये क्ष्मल को होड थीर मुक न उस की मारने के लिये उस पर भाला चलाया इस होता ॥ ६२। पर यदि में क्षेतिकरे से ये कह कि सुन से योनातान् ने जान लिया कि मेरे पिता ने दासद

को सार डालना ठान लिया है ॥ ३८। से योना-। तान् काप से जलता हुआ मेज पर से चठ गया थ्रीर महीने के दूसरे दिन को भोजन न किया क्यों कि वह बहुत खेदित था कि मेरे पिता ने टाजट का खनादर किया है॥

३५ । बिहान की योनातान एक क्वांटा लहका सा लिये हुए मैरान मे दाकद के साथ ठहराये हुए स्थान की गया॥३६।तव उस ने खपने क्रोकरे से कहा दी हकर जा जा तीर मे चलाज चन्हे कूढ ले था। होकरा दौहता ही था कि चस ने एक तोर उस के परे चलाया॥ ३०। सब होकरा योनातान् के चलाये तीर के स्थान पर पहुचा तब यानातान् ने उस के पीछे से पुकारके कहा तीर ती तेरी परली खोर है ॥ इद। फिर यानातान् ने क्षेत्रकरे के पोक्षे से पुकारके कहा बडी मुर्ती कर ठहर मत सा यानातान् का क्रोकरा तीरी की बटारके अपने स्थामी के पास ले आया॥ ३९। इस का भेद छे। करा तो कुछ न जानता या कोवल योनातान् श्रीर दासद उस बात की जानते थे। 80 । कीर योनातान् ने अपने चिषयार अपने छोकारे की देकर कहा जा इन्हे नगर की पहुंचा॥ ४९। ज्याद्वीं क्रोकरा चला गया त्योद्वी दाऊद दक्कियन दियाको श्रलङ्गसे निकला श्रीर मृनि पर श्रीधे मुद्द शिरको तीन बार दग्रहवत् किई तब उन्हे। ने रक दूसरे की चूमा श्रीर रक दूस्रे के साथ रीस पर दासद का राना अधिक था ॥ ४२ । तस योना-तान् ने दाकद से कहा क्षुणल से चला जा स्थों कि इम दोनों ने एक दूसरे से यह कहकी यहाता की नाम की किरिया खाई है कि यहावा मेरे तेरे बीच श्रीर मेरे तेरे बंग्र के बीच सदा सीं रहे। सब बह उठकर चला गया क्षीर यानातान् नगर में गया ॥

२१ की र दालद नेवि की अदीमेलेक् याजक के पास आया शीर अदीमेलेक् टाकद से भेंट करने की प्रत्यराता हुआ

ने अही मेलेक् याजक से कहा राजा ने मुक्ते एक काम करने की ब्राज्ञा देकर मुक्त से कहा जिस काम को मै तुमें भेजता थीर की श्राज्ञा में तुमे देता हूं वह किसी पर प्रगट न होने पाए श्रीर में ने जवानों की फलाने स्थान पर जाने की समकाया है ॥ ३। से अब तेरे हाच में क्या है पांच राटी वा ना कुछ मिले उसे मेरे द्वाय मे दे॥ ४। याजक ने दाजद से कहा मेरे पास साधारण राटी ता कह नहीं है केवल पवित्र रोटी है इतना है। कि व जवान स्त्रियों से खला रहे हो। ५। दाजद ने यासक की उत्तर देकर उस से कहा सच है कि हम तीन दिन से स्लिया से खला है फिर जब में निकल बाया तब तो जवानों के वर्तन पवित्र घे यदािप यात्रा साधारण है से। श्राज उन के वर्तन श्रवश्य ही पवित्र होगे॥ ई। तब याजक ने उस की पवित्र राही दिई क्योंकि दूसरी राष्ट्री वहां न भी क्षेवन भेट की राटी घी जो यहावा के सन्मुख से चठाई गर्ड घी कि उस के उठा लेने के दिन गरम राटी रक्की जार ॥ ७ । उसी दिन बहां देएगा नाम शाकल्का एक कर्मचारी यद्दावा के कारो क्का हुआ या वह रदोमी और ग्राक्त् के घरवाही का मुख्यिया या॥ ८। फिर दाजद ने प्रदीमेलेक् से पूका फ्या यहा तेरे पास कोई भाला वा तलवार नहीं है क्यों कि मुभे राजा की काम की ऐसी जल्दी थो कि मैन तो अपनी तलवार साथ लाया हून श्रापना थीर कोर्च इधियार॥ ९। याजक ने कहा क्षां पालिश्रती गोल्यत् जिसे तू ने एला तराई में घात किया उस की तलबार कपडे में लपेटी इर्द रपाद को पोक्षे घरी है याँद तू उसे लेना चाहे तो ले उसे लेाड़ कोाई थीर यहां नहीं है। दाकद बीसा उस को तुल्य को ई नहीं बही मुक्ते दे।

१०। तब टाकद चला थार उसी दिन शाकल् के डर को मारे भागकर गत् के राजा आयकी श्रकी पास गया ॥ १९ । श्रीर स्नाकी श के कर्म्मचारियों ने षाकी श्रु से कद्दा क्या यह उस देश का राजा दाऊ द निकला कीर उस से पूछा क्या कारण है कि तू नहीं है क्या लोगों ने उसी के विषय नासते नासते श्रक्तेला है स्नीर तेरे साथ कोई नहीं। २। दाकदे एक दूसरे के साथ यह टेक न गाई भी कि

शांतल् ने दकारों की श्रीर दाकद ने लाखों की मारा है॥ १२। दाकद ने ये वार्त अपने मन में रक्खीं श्रीर ग्रत् के राका आकीश् से निपट हर गया॥ १३। से। यह उन के साम्द्रने दूसरी चाल चला श्रीर उन के दाध में पहकर वैदिहा वन गया श्रीर फाटक के किवाडों पर लकीरें खोचने श्रीर अपनी लार अपनी दाठी पर वहाने लगा॥ १८। तब आकीश् ने अपने कम्मेवारियों से कहा देखा वह जन तो वावला है तुम उसे मेरे पास ब्यों लाये हा॥ १५। त्या मेरे पास वावलों की कुछ घटी है कि तुम उस को मेरे साम्द्रने वावलापन करने के लिये लाये हा ब्या रेसा जन मेरे भवन में आने पारगा॥

प्रदेश मी दालद वहां से चला खार खदुल्लाम की गुफा में पदुचकर खच गया खार यह सुनकर उस के भाई बरन उस के पिता का सारा घराना बहां उस के पास गया।।
२। खार जितने संकट में पड़े खार जितने ऋगो चे खार जितने उदास चे वे सब उस के पास एक है हुए खार बह उन का प्रधान दुआ खार काई चार सी पुरुष उस के साथ हा गये।

है। वहाँ से दालद ने माथाय को मिस्पे की जाकर मेग्याय को राजा में कहा मेरे पिता की अपने पास खाकर तब ली रहने दो जब ली कि में न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिये क्या करेगा ॥ ॥ ॥ से वह उन की माथाय की राजा के सन्मुख ले गया खीर जब ली दालद उस गढ़ में रहा तब ली वे उस के पास रहे॥ ५। फिर गाद नाम नबी ने दालद से कहा इस गढ़ में का से दालद चलकर हैरेत के बन में गया॥

दं। तब शाजल् ने सुना कि दाजद और उस के संगियों का पता लगा है। उस समय शाजल् गिद्या के जन्ने स्थान पर एक भाज के तले द्याय में सपना माला लिये दुर बैठा था और उस के सब कर्मावारी उस के खासपास खडे थे। १। शा शाजल् सपने कर्मावारियों से जी उस के खासपास खड़े थे।

कदने समा दे जिन्यामीनिया सुना वया विशे का पुत्र तुम सभी की खेत थीर दाख की बारियां देशा क्या यह तुम सभी की सहस्रपति खीर शतपति करेगा ॥ ८। तुम सभी ने मेरे विषद्ध क्यों राजद्रोह की ग्रीष्ट्री कि ई है थीर सब मेरे पुत्र ने पिश्रे के पुत्र से वाचा वांची तब किसी ने मुक पर प्रगट नही किया श्रीर तुम में से किसी ने मेरे लिये शाकित देवकर मुम्क पर प्रगाट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने मेरे कर्माचारी की मेरे विरुद्ध ऐसा घात लगाने की सभारा है जैसा आज कल लगाये दें॥ १। तब स्दोमी दोस्ग ने जी शाकल के सेवकों के कपर ठहराया गया था उत्तर देकर कदा में ने तो यिशे के पुत्र की नीख़ में प्रहीतूल् के पुत्र प्रदीमेलेक के पास स्राते देखा। १०। स्रीर उस ने उस के लिये बदावा से पूका खीर उसे भाजन-वस्त दिई थै।र पलिश्ती गोल्यत् की तलवार मी दिई॥ १९। सा राजा ने अहीतूव् के पुत्र अहीमेलेक् याचक की कीर उस के पिता के सारे घराने की यार्थात् नेाव् में रहनेदारे याचकों की वुसवा भेजा थीर जब वे सब के सब शासन् राजा के पास आये, १२। तब बाऊल् ने कहा है छहीतुब के पुत्र सुन वह द्याला है प्रमुख्या आचा ॥ १३ । शांकल ने उस से पूछा क्या कारण है कि तू श्रीर विशे के पुत्र दोनों ने मेरे खिक्द्व राजद्रोध की ग्रीष्ट्री किई हैं तू ने उसे राटी थार तलवार दिई थीर उस के लिये परमेश्वर से पूछा भी जिस से वह मेरे विकह उठे थार रेसा घात लगार जैसा भाजकल लगाये है। १८। प्रहीमेलेक् ने राजा की उत्तर देकर कहा तेरे सारे कर्माचारियों में दाखद के तुल्य विक्यास-योग्य कीन है यह तो राजा का दामाद है खीर तेरी राजसभा में द्वाजिर हुआ करता श्रीर तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। १५। क्या में ने स्नाज ही उस के लिये परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है यह मुक्त से दूर रहे राजा न तें। अपने दास पर ऐसा कोई दीप लगाए न मेरे विता के सारे घराने पर क्योंकि तेरा दास इस सारे वसेहे के विषय कुरू भी नहीं जानता॥ १६। राजा ने कदा दे खदीमेलेक् पूर्णीर

<sup>(</sup>१) मूल में छोटा थीर बहा।

सारगा ॥,90 । फिर राजा ने उन पहरुकों से जी उस की ब्यासपास खहे में कहा मुझ्मेरके यहावा की याजकों का मार डाला क्योंकि उन्हों ने भी दाजद की यदायता किई ग्रीर उस का भागना जानने पर भी सुक्त पर प्रगट नहीं किया। पर राजा के सेवक यहीवा के याजकों की मारने के लिये चाच वढ़ाना न चाइते घे॥ १८। से राजा ने दे। स्मृ से कदा तू मुद्द फरेके याजकों की मार डाल तब रहोमी दे।एग् ने मुद्द फेरा थ्रीर हसी ने याजकी की मारा खीर उस दिन सनीवाला रयोद् पष्टिने द्वर पचासी पुरुषों की वात किया। १९। यौर याजकों के नगर नेष्य की चस ने स्त्रियां पुरुषां बालबन्नां दूर्धापरधा बैलां गदधी थै।र भेडू बकरिया समेत तलवार से मारा ॥ २०। पर खडीतूव् को पुत्र खडीमेलेक् का ख्यातार् नाम रक पुत्र वच निकला थीर दाकद के पास भाग गया ॥ २९ । तब ख्यातार् ने दाकद की वताया कि याजज् ने यहीवा के याजकों का बध किया, २२। खीर दाकद ने ख्यातार से कहा जिस दिन रदीमी देरिग्र वहा या उसी दिन में ने जान लिया कि वह निश्चय शांकल् की वतारगा तेरे पिता के सारे घराने के गारे जाने का कारका में ही हुआ। २३। त मेरे साथ निडर रहा कर मेरे प्राय का गाहक तेरे प्राया का भी गाइक है पर मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होती ॥

देश. की र दाजद की यह समाचार मिला कि पालिश्ती लीग की ला नगर से लड़ रहे शीर खिलहानों की लूट रहे हैं। २। से दाऊद ने यहीवा से पूका कि क्या में जाकर पालिश्तियों की मार्क खीला ने दाऊद से कहा जा खीर पालिश्तियों की मार्क की ला की खा। ३। पर दाऊद के जनें ने उस से कहा हम ती हम यहूदा देश में भी हरते रहते हैं से। यदि हम की ला जाकर पालिश्तियों की सेना का साम्छना करें ती खहुत खिछक हर में पहेंगे। १। से दाऊद ने यहीवा से फिर पूछा खीर पहें। वा ने उसे उत्तर टेक्स

तेरे ,ियता का सारा घराना निश्चय सार डाला कि क्सर खांधकर कीला की सा स्यों कि में जाएगा ॥ ,90 । फिर राजा ने उन पहक्यों से , जा पालि कितयों की तेरे द्वाध में , कर दूगा ॥ ५ । से याजि कि को सार डाला को कि उन्हों ने भी दाजद की याजिकों की सार डाला को कि उन्हों ने भी दाजद की सहायता कि ई थीर उस का भागना जानने पर भी सुक पर प्रगठ नहीं किया । पर राजा के सेवक प्रोचा की पालि की किया कि वाध बढ़ाना में सेलक का पुत्र एव्यातार् दाजद के पास कीला को मारा गा गा गा तव द्वाध में स्पीद लिये द्वर गा ॥ भा मारा गा तव द्वाध में स्पीद लिये द्वर गा ॥ भा मारा गा तव द्वाध में स्पीद लिये द्वर गा ॥ भा मारा गा तव द्वाध में स्पीद लिये द्वर गा ॥ भा मारा गा गा तव द्वाध में स्पीद लिये द्वर गाया था ॥

0। तथ शांकल की यह समाचार मिला कि दाऊद कीला की ग्राया है थ्रीर शासल् ने कदा परमेश्वर ने उसे मेरे दाच में कर दिया दै यह ती फाटक खार बेंडेवाले नगर में घुसकर बन्द दा गया है।। ८। सा प्राकल् ने प्रधनी सारी सेना की लड़ाई के लिये व्यवधाया कि कीला की जाकर दाजद श्रीर उस की ज़नों के। धेर ले ॥ १। तब दाजद ने जान लिया कि शाजल मेरी द्यानि की युक्ति कर रहा चै से उस ने क्यातार् याजक से करा स्पाद की निकट से या॥ १०। तब दाऊद ने कहा दे इसारस् के परमेश्वर यहावा तेरे दास ने निश्चय सुना दै कि णाजल मेरे कारण कीला नगर नाण करने की प्राने चाइता है ॥ १९ । छ्या कीला के लेगा मुक्ते उम के वश में कर देंगे क्या जैसे तेरे दास ने सुना है छैसे ही जाकल् थाएगा दे इसारल् के परमेश्वर ,यरीवा अपने दास के। यह बता। यहावा ने कहा हां यह ष्रारगा॥ १२। फिर दासद ने पूळा क्या कीला को लेगा मुक्ते थीर मेरे जनी की शाजल के वश मे कर देंगे यद्याया ने कहा हां वे कर देंगे॥ १३। तब दासद थीर उस के सन से। कोई क से। थे कीला से निकल गये थीर इधर उधर सदां कहीं सा सकी वहां गये थीर जब शाजल की यद वताया गया कि दाकद कीला से निकल भागा है तय उस ने वहां जाने की मनसा क्रोड दिई॥

खवा ॥ इ। पर दाजद के जनें ने उस से, कहा हम तो इस यहूदा देश में भी हरते रहते हैं से यदि इस कीला जाकर पलिश्तियों की सेना का साम्यना करें तो बहुत प्रधिक हर में पहेंगे॥ ४। से दाजद ने यहाबा से फिर पूछा खीर पहें। या ने, उसे उत्तर देकर देकर दाजद ने सान, लिया कि शाजल् मेरे प्राम की खोज था, १ई। कि शासत् का पुत्र योनासान् उठकार उस के पास देरिश में गया चौर परमेख्वर की चर्चा करके उस की दियाय यंधाया ॥ १९। उस ने उस ने कहा मत डर ध्यों कि मू मेरे पिता शाहल के टाम में न पडेगा थीर तूटी इसारल का राजा टागा थैर में तेरे नीचे हुंगा और इस बात की मेरा पिता जाडल भी सानता है ॥ १६ । तय दन दोना ने पराया भी फिरिया याकर आपस में वाचा यांधी सब दालद देरिश् में रद गया खार यानातान् खयने घर चला शया ॥ १९। तब जीपी लोश शिवा में शाकल की पास जाकर कप्ने लगे दाकद ती इनारे पास देरिश के गठीं में वर्षात् उस इकीला नाम पटाडी पर हिपा रहता है हो यशीमान की दक्तियन खोर है ॥ २०। में। खब हे राजा तेरी खा इच्छा धाने की है ना बा बीर उस का राजा के शांच में पक्रहया देना धमारा काम होगा ॥ २९। शासन् ने करा परेत्या की बाशीय तुम पर दी क्यों कि तुम ने सक पर दया किई है। ३३। तुम चलकर खार भी निश्चय कर ला खार देख मालकर कान सा श्रीर उस के पड़े का पता सा। सा चार पुना कि उस की यहां किम ने देखा है क्योंकि किसी ने मुक्त से कहा दें कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। २३। से जलं कहीं यह किया करता है उन मय स्थानीं की देख देखकर परिचानी तब निश्चय कारके मेरे पास लाट प्राना बीर में सुन्दारे साथ चलुंगा चार यदि यह उस देश में कहीं भी दे। तो में उसे यहदा के एकारी में से ट्रंड निकालंगा ॥ अ । से वे चलकर शाकल् से पहिले सीप् को गये पर दाजद थापने जनें। चमेत माख्रान् नाम जंगल में चला गया चा का धरावा में यशीमान की दक्तियन श्रीर है ॥ २५ । से। श्राकल् अपने बना को साथ लेकर उस की खोल में गया। इस का समाचार पाकर टाजद कोंग पर में उत्तरके माथ्रीन् जंगल में रष्टने लगा। यह सून बाऊल् ने मास्रोन् जगल में (१) मूल में परनेशार में उस के द्वाय बली किये। (२) मूल में यहाया के साम्द्रने।

द्वीर दाजद जीय नाम जंगल के द्वीरेश् नान लान नें या, प्रश्ना के शांकल का पुत्र योनातान् उठकर उस की एक भीर प्रीर दाजद प्रपने जनों समेत पदाइ की पास देरिश् में गया थीर परमेक्टर की खर्चा को दूसरी ख़ार जा रहा था ख़ीर दाजद शांकल के करके उस की दियाय यंधाया ॥ १९। उस ने उस जे मरे जलदी जा रहा था ख़ीर शांकल ख़पने ने कहा मत हर ध्यों कि तू मेरे पिता शांकल के हाथ में न पहेगा ख़ीर तू भीरे पिता शांकल को तिये घेरा चाहता था, २०। कि एक दूत ने शांकल होगा ख़ीर में तेरे नीचे हूंगा ख़ीर इस बात को मेरा विये घेरा चाहता था, २०। कि एक दूत ने शांकल होगा ख़ीर में तेरे नीचे हूंगा ख़ीर इस बात को मेरा पिता शांकल मी जानता है ॥ १८ । तब उन दोना यांकि त्या पर चठाई किई है ॥ २८ । यह सुन शांकल दाजद का पीछा को इकर पांकि तियों वांकी तथ दाजद देरिश् में रह गया ख़ीर योनातान जा सम्हना करने को चला इस कारण उस स्थान वायने घर चला गया ॥ १९ । तब जीपी लोगा गिया वाजद चठकर एन्गदी के गढ़ों में रहने लगा ॥

२४ ज्ञव शाकल प्रतिशितयों का पीका करके लाटा तब उस की यह समाचार मिला कि दाजद एन्गदी के जंगल में है॥ २। सा ग्राक्त् सारे इसारतियों में से तीन एकार को कांटकर दालद खार उस के बना की वनेले यक्तरों की घटाना पर खाजने गया ॥ ३। जब यह मार्ग पर के भेडसालों के पास पहुंचा बहां सक गुफा थी तब शाकल दिशा फिरने कें। उस के भीतर गया थीर उसी गुफा के कीनों में दाकद थीर उस के जन घैठे हुए घे॥ १। तय दाखद के जनी ने इस से कहा सुन जाब यही दिन दै जिस के विषय यदेश्या ने तुक्त से कदा था कि मै तेरे यनु की तेरे द्या में सैांप द्या कि तू उस से मनमाना कर ले। तय दाकद ने उठकर शाकल् के बागे की होर की क्रियकर काट लिया॥ ५। इस के पीके दाकद शाकल् की यांगे की छोर काटने से पहलायां, है। थीर प्रापने जनों से कप्टने लगा यदीया न करे कि मे यापने प्रमु से जा यदावा का याभिविक्त है रेसा काम कर्व कि उस पर दाध चलाकं क्योंकि वह यद्वाया का क्रांभियक्त है ॥ ७ । ऐसी वार्त कदकर टाकद ने अपने सनों की घुड़का खार उन्दें शाकल् की कुछ द्यानि करने की उठने न दिया। फिर शासल्

<sup>(</sup>१) चार्यात् यथ निकसने की दाग । (२) पूल में, दाकद के मन ने उसे नारा ।

चठकर गुफा से निकला और खपना मार्ग लिया। द। उस के पीके दाकद भी उठेकर गुफा से निकला श्रीर शासन् की पीक्षे से पुकारके बाला है मेरे प्रमु दे राजा। जब शाकल् ने फिरके देखा तथ दाकद ने भूमि की ग्रीर सिर भुकाकर दयदछत् किई ॥ ९ । थार दाजद ने शाजल से कहा जो मनुष्य कहते हैं कि दासद सेरी दानि चांदता है दन की तू की सुनता है ॥ १० । देखं थाज तू ने अपनी यांखें से देखा है कि यदावा ने यास गुफा में सुके मेरे छाय चिंप्र दिया था थीर किसी किसी ने तो मुक्त से तुके मारने की कहां था पर मुक्ते तुम पर तरस खाया थीर में ने कहा में खपने प्रभु पर छाथ न खलाऊंगा क्योंकि वह यद्दीया का श्रीभिपिक्त है। १९। फिर ' दे मेरे पिता देख अपने खागे की छोर मेरे दांघ में ंदेख में ने तेरे बागे की क्षेत्र तो काट सिर्द पर तुओ घात न किया इस से निश्चय करकी जान से कि मेरे मन में कोई घुराई वा प्रपराध का नेव नहीं है खीर में ने तेरा कुछ अपराध नहीं किया पर तू मेरा प्राया लेने की मानी उस का प्रहेर करता रहता है। १२। यद्वाचा मेरा तेरा विचार करे थीर यद्वाचा तुक से मेरा पलटा से पर मेर्रो द्वाथ तुक्त पर न उठेगा॥ १३। प्राचीनी के नीतियचन के अनुसार दुष्टता दुष्टेां 'से द्वाती है पर मेरा द्वाच तुक पर न उठेगा॥ प8। इस्रारल्का राजा किस का पीछा करने की निकला है थीर किस के पी है पड़ा है एक मरे कुत्ते के पी है 'एक पिस्कू के पीछे॥ १५। में। यदीवा न्यायी दीकर 'मेरा 'तेरा विचार करे ग्रीर विचार करके मेरा सुकट्टमा लड़े थीर न्याय करके सुभी तेरे दाध से 'बचार ॥ १६ । दांकद शासल् से ये वाते कही चुका या कि शासल् ने कहा है मेरे विटे दासद का यह तिरा बोल है तब शाकल् चिल्लाकर रेने लगा॥ वि । फिर उस ने दासदे से कहा तूमुक से छाधिक धम्मी है तू ने तो मेरे साथ मलाई किंई है पर मे ने तेरे साथ खुराई किई॥ १८। छीर तूने छाँज यह प्रगट किया है कि तू ने मेरे साथ मलाई किई

है कि जय यहे। आं ने मुसे तेरे हाथ में कर दिया
सब तू ने मुसे छात ने किया ॥ १९ । मला क्या की ई
सनुष्य अपने अनु की पाकर कुअल है चले जाने
देता है हो जा तू ने खाल मेरे हाथ किया है इस
का खच्छा घटला यहे। या तुसे दे ॥ २० । दी। पाव
मुसे मालूम हुआ है कि तू निश्चय राजा है। खाएगा
खीर इचाएल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा ॥
२९ । हो खाद्य मुस्त हे यही छा की किरिया छा कि
मै तेरे छंश की तेरे पी है नाश ने करंगा दीर तेरे
पिता के घराने में हे तेरा नाम मिटा न हालूंगा ॥
२२ । हो दाकद ने शाकल हे ऐसी ही किरिया खाई ।
तब आकल खपने घर चला गया खीर दाकट खपने
जनें समेत गठीं की च्छ गया ॥

२५. जीर श्रम्थल् मर गया थीर सरे दसार्थालया ने एंकट्टे शिकर उस के लिये कालो पीटी थीर उस के घर शी में की रामा में या उस की मिट्टी दिई। सय दाकर चलकर पारान् कंगल की चला गया ॥

२। माधीन् में गक पुरुष रद्दता चा जिस का माल कर्मेल् मे या थीर वट पुरुष यहुत यहा या थ्रीर उस के तीन एकार भेड़ें बीर एक एकार बर्क-रियां थीं थीर वह प्रयनी भेड़ें का उन कतरा रहा या॥ ३। उसं पुरुष का नाम नायाल् स्रीर उस की स्त्री का नाम अवीग्रीर्स् या स्त्री ता खुद्धिमान श्रीर क्षयान थी पर पुक्य कठोर श्रीर युरे युरे काम करनेदारा या वंद तो कालेंव्वंशी या ॥ ४। जव दाऊद ने जात में समाचार पाया कि नावास् व्यपनी भेडों का जन कतरा रहा है, ५। तय दाकद ने दस जवाने। की वहा भेज दिया श्रीर दाजद ने उन जवाना से कदा कि कर्मेल् मे नावाल के पास जाकर मेरी कार से उस का कुर्यलक्षेम पूकी ॥ ई। श्रीर उस से यों कदो कि तू चिरंजी घरदे तेरा कल्याया रहे चौर तेरा घराना कल्याय से रहे चौर ची कुछ तेरा है यह कत्याह से रहे ॥ ७ । मै ने मुना है कि तू जन कतरा रहा है तेरे चरवादे दम लोगों के पास रहे 'कीर<sup>ा</sup>न ता 'दम ने उन की

<sup>(</sup>१) गूल में इत्रायः

्रकुर कानि कि, दें न इन का अनुक खोया गया ॥ ८। ∤ग़ैल् ने फ़ुर्सी से देा सा राष्ट्री देा सुष्पी दाखनधु स्वामी के पास से भाग जाते है। १९। क्या में साचा था कि मैं ने जी हंगल में उस के सारे माल व्यपनी रेग्ट्री पानी श्रीर की पशु में ने व्यपने कतरने- की ऐसी रक्षा किई कि उस का कुछ नहीं खे। ग्रापा द्वारा के जिये मारे हैं लेकर ऐसे लेगों। को दे दू यह नि.सदेंद्र व्यर्थ हुआ क्योंकि उस ने मलाई के जिन को मै नहीं जानता कि कहां के है। पर । सा पलटे मुक्त से व्रुराई ही किई है। सर । यदि दाजद को जवानों ने लैाटकर प्रापना मार्ग लिया विद्यान की उजियाले दीने तक, उस जन के सारे थीर लीटकर इस की ये सारी खातें क्यों की त्या लोगों में से एक लड़की की भी में जीता छोड़ ती सुना दिई ॥ १३। तब दाजद ने अपने जनों से कहा परमेक्दर, मेरे सब अनुस्रों से ऐसा बरन इस से अपनी अपनी तलवार बांध ले। से। उन्हा ने अपनी भी अधिक करे॥ २३। दाकद की देख अबीगैल् अपनी तलवार याध लिई श्रीर दाकद ने भी अपनी फुर्ती करके ग्रदहे पर से उतर पड़ी श्रीर दाकद की तलवार बांध लिई कीर कोई चार के पुरुष दालद सम्मुख मुद्द के बल भूमि पर शिरके दगडवत् के पीक़े पीक़े चले बीर दे। की सामान के पास किई ॥ २८। फिर शह उस के पांच पर जिरकी रह राये ॥ १८ । पर रक सेवक ने नावाल की स्त्री कहने लगी है मेरे प्रभु यह अपराध मेरे ही सिर पर प्रयोगील को वताया कि दाकद ने जगल से इमारे है। तेरी दासी तुम से कुरू कहने पाए थ्रीर तू अपनी स्वामी की प्राणीधीद देने के लिये दूस भेजे थे थीर दासी की बातों की सुन ले ॥ २५ । मेरा प्रभु उस इस ने उन्दे ललकार दिया ॥ १५ । पर वे मनुष्य दुष्ट नावाल् पर चित्त न लगार क्योंकि ज़ैसा इस इस से बहुत ग्रच्हा वर्ताव रखते थे भार जब तक का नाम है वैसा वह पाप है उस का नाम ता इस मैटान में रहते हुए उन के साथ आया जाया नावाल् दे और सचमुच उस में मुद्ता पार्च जाती करते थे तब तक न ती इमारी कुछ द्यानि हुई। है पर मुक्त तेरी दासी ने अपने प्रमु के अधानी की न इमारा क्षुक खोया ,गया ॥ १६ । जब ,तक इम जिन्दे तू ने भेजा था न देखा था ॥ २६ । थीर यह इन की साथ भेड वकरियां चराते रहे तव तक वे हे मेरे प्रमु यदीवा की जीवन की सेंह थीर तेरे रात दिन, हमारी आड़ वने रहे॥ १०। से। अब जीवन को सेह कि यदावा ने जी तुमे खून से सीचकर विचार कर कि वया करना चाचिये क्योंकि और अपने हाय के द्वारा अपना पलटा लेने से रेक इन्हों ने इमारे स्वामी की थीर इस के सारे घराने रक्खा है इस सिये ग्रह सेरे ग्रह थीर मेरे प्रमु की की दानि ठानी देशो, यह ता, ऐसा दुष्ट है कि उस दानि के चाहनेहारे नावाल् दी के समान ठदरे ॥ से कोई दोल भी नहीं सकता ॥ १८। तब अबी- २०। थीर अब यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु

अपने जवानों से यह वात पूरु से बीर हो तुक की पांच भेड़ियों ,का मांस पांच सका मूना हुआ व्यतारंगे के दन अवानी पर तेरी अनुग्रह को हुछि अनाज एक की गुच्छे किशमिश श्रीर श्रीतीर्श की द्या हम तो यानन्द के समय में आये हैं से जो दो है। टिकिया लेकर गद्दी पर लद्वाई कीर उस कुछ तेरे दाय लगे यह अपने दासे और अपने बेटे ने अपने जवानी से कहा तुम मेरे आगे आगे चला दाकद को दे॥ १। रेसी रेसी बाते दाकद के मे तुम्दारे पीके पीके काती हू पर उस ने अपने ज्ञान जा उस को नाम से नावाल को सुनाकर पति नावाल से कुछ न कहा ॥ २०। बह गदहे पर चुप रहें ॥ १०। नावाल् ने दाकद के जनें को चकी हुई प्रहाड की आड़ में उत्तरी जाती थी कि चत्तर देकर उन ये कहा दाकद कीन है पिशे का दाकद अपने क्षेत्र समेत उस की साम्हने उतरा आता पुत्र कीन है स्नाजकल बहुत से दास स्वपने स्नपने या से। बह इन की मिली॥ २१। दाऊद ने ती (१) मूल में उन की लजवाया। (१) मूल में विश्वान किया। के पास लाई है उन जवानों की, दिई जार जी

<sup>(</sup>३) मूल के म हन सज़बादे गये। . . . (३) यह नपुर विशेष का नान है। (३) समात मूद ।

मेरे प्रमु के साथ चलते हैं। ३८। अपनी दासी का बापराध क्यां कर क्योंकि यहावा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसारमा और स्थिर करेगा इस लिये कि मेरा प्रभु यहावा की श्रोर से सहता है श्रीर जन्म भर तुक्त में को के घूराई न पाई जाएगी ॥ २९ । थीर पद्मीप एक मनुष्य तेरा पीका करने थीर तेरे प्राया का गाइक दोने की चठा है तीमी मेरे प्रमु का प्राच तेरे परमेश्वर यद्दावा की कीवनक्षी गठरी में बन्धा रहेगा थीर तेरे शत्रश्री के प्राया की वह माना ग्रीफन में रखकर फैंक देगा ॥ ३०। से जय यहावा मेरे प्रभ के लिये वह सारी भलाई करेगा क्षा उस ने तेरे विषय में कही है थीर तुभे इसाएल् पर प्रधान करके ठहराएगा, ३९। तब तुके इस कारण पहलाना वा मेरे प्रमु की काली धकधकाना नः पढेगा कि तू ने श्रकारण खून किया श्रीर मेरे प्रमु ने अपना पलटा आप लिया है फिर जब यहोचा मेरे प्रभु से भलाई करे तब प्रपनी दासी की स्मरण करना॥ ३२। दाकद ने श्रवीगैल् से कटा द्रसारल् का परमेश्वर यद्वावा धन्य है जिस ने खाल के दिन सुमें मेरो भेट के लिये भेजा है। ३३। थीर तेरा विवेक धन्य दे श्रीर तू श्राप भी धन्य देकि तूने मुक्ते आज को दिन खून करने थेरा थपना पलटा ष्राप लेने से रोका लिया है ॥ ३८ । क्योंकि सचमुच इसारल्का परमेश्वर यहावा जिस ने मुक्ते तेरी हानि करने से रोका है उस की जीवन की सेंद यदि तू मुर्ती करको मुमा से मेंट करने की न व्याती ती मि:सन्देव बिद्यान क्री उजियाले द्वाने लीं नावाल् का को र्मलं लडका भी न अचता ॥ ३५। तब दाऊद ने उसे ग्रुष्ट्या किया जी वह उस के लिये लाई घी फिर उस से उस ने काइन अपने घर कुशल से जा सुन में ने तेरी बात मानी थीर तेरी बिनती श्रंगी-कार किई है। इदं। से अबीगैल् नावाल्के पास लैंट गई थ्रीर क्या देखती है कि वह घर मे राजा की सी लेबनार, कार रहा है श्रीर 'नाबाल् का मन मगन है थीर वह नशे में श्रति चूर हा गया है। सा एस ने भीर के राजियाले होने से पहिले उस से कुछ (१) पूर्ल में हृदय का ठाकर खाना न।

भी न कहा॥ ३७। विद्यान की जब नावाल का नर्शा उतर गया तब उंच की स्त्री ने उसे सारा दाल सुना दिया तब उस के मन का हियाब जाता रहा श्रीरं वह पत्थर सा तुन है। गया ॥ ३८। खीर दस एक दिन के पीके परावा ने नावाल की ऐसा मारा कि यद मर गया ॥ ३९ । नायालं के मरने का दालं इनकर दासद ने कहा धन्य है यदाया जा नायाल के साथ मेरी नामधराई का मुकट्टमा लढा थीर ष्रपने दास की वुराई से रोक रक्का थीर यदीवा ने नावाल की व्यराई की उसी के सिर पर लाटा दिया है। तंब दाऊद ने ले। शों की स्रवीशैल् के पास इस लिये भेजा कि वे उस 'से उस की स्त्री द्योने की वातचीत करें॥ ४०। से जब दोस्द के येयक कर्मेल् का श्रयीशैल्'के पास पहुचे तय उस से कप्टने लगे दालद ने प्रमें तेरे पास इस लिये भेजा दै कि तू उस की स्त्री यंने ॥ ४९ । तंय यद उठी थीर मुद्दे के वल भूमि पर गिर देग्डवत् करके कहा तेरी दासी अपने प्रभुकी सेवकी के चरण धाने की लिये ताडी वने ॥ ४२ । तव अवीगैल् फुर्ती से उठी थीर गददे पर चढ़ी कार इस की पाच सदेखियां इस के पीके पीके दा लिई थार बंद दाकद के दूती के पीके पीहे गई थै।र उस की स्त्री हा गई॥ ४३। थ्रीर दार्स्ट ने पिजेल नगर की अदीनाअम का भी ट्याट लिया सी वे दोनों उस की स्त्रियां हुई ॥ 88 । पर शास्त्र ने अपनी बेटी दांकदं की स्त्री मीकल् की लैशू के पुत्र गह्नीस्वासी पल्ती की दे दिया था॥

दे फिर् जोपी लाग गिया में शासल् के पास जाकर, कहने लगे क्या टाजट उसे 'हें कोला नाम प्रदाही पर जी प्रशीमान् के सास्टने हैं किया नहीं रहता ॥ २। तब शासल् उठकर इसारल् के तीन एजार कांटे हुए पेटा संग लिये हुए गया कि दासद की जीए के जगल में खोत्रे॥ ३। जीर शासल् ने श्रपनी 'कावनी मार्ग के पास हकीला 'प्रहाही पर लो प्रशीमीन के

<sup>(</sup>१) मूल में खेरता थार बढा क्षुंछ। (१) मूल में चंस का इदय उस की सम्तर में भर गया।

ने जान लिया कि शाक्स मेरा पीका करने की। चगल में जाया है। हा से दादट ने भींदयों की भेजकर निश्चय कर लिया कि शावल स्वेत्सच बा गया है ॥ ५ । तय दावद उठ दस स्थान पर गया क्षष्टां शासन् पदा था धीर दासद ने उस स्थान की देया बढ़ी शावल अपने सेनापति नेर् के पुत्र बहेर् समेत पहा या जावल ता गाहियों की जाइ मे पड़ा घा श्रीर उन के लेगा उन की चारें कार डेरे डाले हुए घे ह ई। का दादर ने दिली पदीमेलेक चीर सब्याइ के पुत्र याचाय के भाई खबीशे से करा मेरे माथ उस कावनी में गांकत के पास कीन चलेगा बर्जी में ने कहा तेरे साम में चलगा ॥ ७। मा दाकद दौर प्रयोश रातां रात उन लागों के पास गये थीर क्या देखते है कि शांतत् गाहियों की खाड़ में साबा हुला पड़ा है खार उस का भाला उस के सिर्धाने भूमि में ग्रहा है सीर खड़ेर् खार खार लाग उस का चारों खार घड़े हुन हैं॥ द । तय श्रवीयै ने टाइट ने कटा प्रमेश्वर ने श्राज जैरे शतुको तेरे राघ मंकर दिया है से अयमें उस की रफ बार येमा मार्च कि भाला उसे बेधता धुषा भूमि में धय बार थीर मुक्त की उसे दूसरी मारना न पहेगा ॥ १। दालद ने प्रयोगी से फरा बार उसे नाग्र न कर ब्रोंकि बहाबा के बार्भावक्त घर राघ चलाकर कीन निर्दीय ठएर सकता ॥ १० । फिर दाकद ने फदा यदीया के जीवन की सेंद यदेग्या ही इस की मारेगा वा वह सपनी मृत्यु से मरेगा वा यह लडाई में जाकर मर खारगा ॥ १९। यद्याया न करे कि मे खपना राध घरीया के श्रीभीयक्त पर बढावं उस के सिर्धाने से भाला श्रीर पानी की कारी चठा सं श्रीर एम चले वार्ग ॥ १२ । तब दावद ने भाले और पानी की कारी की शादल के सिर्धाने से उठा लिया और वे चले गये थार किसी ने इसे म देखा थीर न जाना न कोई जागा कोंकि व सय इन कारट से शिते घे कि प्रदेखा की खोर से

(१) नृत में यस का दिन फारणा धार वह नरेणा।

साम्दने है हाली पर दालद जंशल में रहा थार उस, उन की मारी नींट पह गई थी। १३। तब दालद परली खोर जाकर दर के पहाड़ की चोटी पर खडा प्रथा शीर दोनों के बीच बडा अन्तर या॥ 98। फ़ीर दाकद ने उन लोगों की फ़ीर नेर्के पुत्र षहेर की पुकारके कहा है खहेर क्या तु नहीं सुनता श्रवेर् ने उत्तर देकर कदा तू कीन है की राका की पुकारता है। १५। टाकद ने खड़ेर् से कहा का तु पुरुष नहीं है इसाम्ल मे तेरे तुल्य कीन है त ने श्रपने स्थामी राजा की चौकरी क्यों नही किई रक बन ते। तेरे स्वामी राजा की नाथ करने घुसा था ॥ १६ । स्रो काम तुने किया है बह श्रच्हा मधीं यदेखा के जीवन की सेंह तुम लेगा मार डालने के यारय हा क्योंकि तुम ने अपने स्थामी यहोया के बार्भायक्त की चैकिसी नही किई बीर श्रव देख राजा का भाला श्रीर पानी की कारी बा उस के सिरीने भी सा कहां है ॥ १०। तब भाकत् ने दासद का बाल पहिचानकर कहा है मेरे बेटे दालद क्या यह तेरा थाल है दालद ने कहा हां मेरे प्रमु राजा मेरा ही बोल है। १८। फिर उस ने कहा मेरा प्रभु अपने दास का पीका क्यों करता है मैं ने क्या किया है खैार सुक्त से कीन सी ख़राई पुर्द है । १९। अब मेरा प्रमुराका अपने दास की याते सुन से। यदि यहावा ने तुसे मेरे विच्ह उसकाया हा तब ता बह भेंट ग्रहण करें पर यदि सादिमिया ने रेसा किया है। तो वे यहावा की खार से सापित टी क्योंकि उन्दों ने अब सुके निकाल दिया कि मै पराधा के निज भाग में न रहे और उन्दों ने कहा है कि सा पराये देवतायों की उपासना कर ॥ २०। सा यद मेरा लाष्ट्र यहावा की यांखां की ग्राट में भामि पर म बहने पार इसारल् का राजा ता रक पिरमु ट्रुटने बाया है जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का प्रदेर करे॥ २९। शासल् ने कहा मैने पाप किया है हे मेरे बेटे दालद लीट ग्रा मेरा प्राय प्राप्त के दिन तेरी दृष्टि में धनमोल ठदरा इस कारण में फिर तेरी कुछ दानि न कच्या सुन मे ने मूर्खताः किई

<sup>(</sup>१) जूल में मेरे हाथ में क्या बुराई है। (१) जूल में. सूंघे। (१) जूल में. गिरने।

ज्ञान इधर स्नाकर इसे ले जाए॥२३। यदीवा एक एक की अपने अपने धर्म और सञ्चाई का फल देगा देख स्नाज यदीया ने तुभ की नेर दाय में कर दिया था पर मैं ने यहावा के श्रीभिष्रक्त पर श्रपना हाथ वढाना न चाहा ॥ २४। से। जैसे तेरा प्राख षाज मेरी दृष्टि में प्रिय' ठद्दरा बैसे दी मेरा प्राख भी यद्देश्या की दृष्टि से प्रिय' ठचरे थै।र घट सुके सारी विपत्तिया से हुड़ाए ॥ २५ । शाकल् ने दाकद से कहा है मेरे बेटे दाकद तू धन्य है तू बड़े बड़े काम करेगा श्रीर तेरे काम सुफल देंगि। तेव दाजद ने अपना मार्ग लिया और शाकल भी अपने स्थान को लीट गया॥

> (दाकद का पलिगृतिया के यहा ग्ररण सेना ग्रीर याजलु की।र यानाताम् का नारा जाना)

२७ न्योर दाजद शेखने लगा खब में किसी न किसी दिन शांकल् के दाय से नाश ही जानगा से। मेरे लिये उत्तम यह है कि मै पोलिंग्रितया के देश में भाग जाक तथ

शाकल् मेरे विषय निराण देशा सीर मुक्ते इसायल् को देश के किसी साग में फिर न ठूंड़ेगा या मैं उस को द्वाच से वच निकलूगा।। २। से। दाकद ग्रापने **छ. या प्रा**वे पुरुषे। को लेकर चला गया थार गत् को राजा मास्रीक् के पुत्र स्नाकी शूके पास गया। ह। श्रीर दाजद श्रीर उस के जन श्रंपने प्रपने परिवार समेत गत् मे काकीश्र के पास रचने लगे। दासद ता अपनो दो स्त्रियों के साथ अर्थात् यिज्ञेली यही-ने। अस् और नावाल् की स्त्री कर्में ली खबीगैल् के साध रहा॥ ४। सब ग्राकल् की यह समाचार मिला कि वाकद गत् की भाग गया है तब उस ने उसे फिर कभी न ठूका॥

् ४। दाजद ने आयकी शूचे कहा यदि मुक्त पर तेरी अनुष्टक स्ती हृष्टि हो तो देश की विक्शं अस्ती में मुक्ते स्थान दिला दे जहां में रहू तेरा दास तेरे - (१) पूल में बड़ा।

भीर मुक्त से खड़ी भूल दुई दै॥ २२। दाकद ने उसे उसी दिन सिक्लग् बस्ती दिई इस कारब से उत्तर देकर कहा है राजा भाले की देख कोई सिक्लग् याज के दिन सी यहदा के राजाओं का वना है॥

> ९। पोलिंग्तियों के देश में रहते रहते दालद की एक बार चार महीने बीते॥ द। श्रीर दाकद ने अपने जनें। समेत जाकर राष्ट्रियों शिक्तियें। श्रीर श्रमालेकियां पर चठाई किई ये जांतिया ते। प्राचीन-काल से उस देश में रहती थीं ना शूर् के मार्ग में मिस देश तक है। ए। दाजद ने उस देश की नाश किया श्रीर स्त्री पुष्प किसी की जीतान के का थार भेड यक्षरी गांव वैस गढदे कट थार वस्त्र सेकर लैाटा थीर खाकी गूके पास गया॥ १०। याकीश ने पूका याज तुम ने चढाई ता नहीं किई दालद ने कहा हां यहूदा यरह्मीलियां श्रीर कीनिया की दक्षिण न दिया में ॥ ११। दाऊद ने स्त्रो पुनप किसी की जीता न होडा कि उन्दे गत् में पटुचार उस ने सेचा या कि ऐसा न री। कि ये इमारा काम वताकर यह कई कि दाजद ने ऐसा ऐसा किया है वरन जब से वह पलिशितयों के देश में रहता है तब से उस का काम ऐसा घी है ॥ १२। से आकीश ने दाकद की यात उच मानकर कदा यद ग्रपने इसा-रली सागी का प्रति घिनीना लगा है से यह सदा ला मेरा दास धना रहेगा॥

र् २८० उन दिनों में प्रलिप्तियों ने इसारल् से लड़ने के लिये अपनी सेना एक हो किई थ्रीर आकोशूने दाजद से कहा निश्चय जान कि तुमें अपने जनी समेत मेरे साध सेना मे जाना द्वारा॥ २। दाकद ने याकी श्रु से कदा दस कारण तूजान लेगा कि तेरा दास का करेगा खाकीण् ने दाकद से कदा इस कारण में तुकी ष्मपने सिर का रक्षक सदा के लिये उदराकता ह

३। श्रमूरल् तो सर गया था श्रीर सारे इसा-एलियों ने उस के विषय काती पीठी थीर इस की उस के नगर रामा में सिट्टी दिई थी। थ्रीर शांकल् साथ राजधानी में क्यीं रहे॥ ६। से बाकीश ने ने बोको क्षीर मूतिसह करनेहारी की विश से निकाल, दिया था।

8। तत प्रतिक्रती रकट्ठे हुए तत जूनेम् में कार्यमी डाली ग्रीर शाऊल् ने स्व इसारालयों की स्कट्टा किया थार उन्दें। ने गिल्या में कायनी डाली ॥ ५। पोलिन्तियों की सेना की देखकर शाकल हर गया खीर उस का मन प्रत्यन्त चरचरा उठा ॥ ई। खीर सय शासल् ने यरोया से पूका तय यरोया ने न तो स्त्रप्त के द्वारा घरे उत्तर दिया थे।र न करीस् न नियपें के द्वारा॥ ७। से जाडल् ने खपने कर्माचारियें से कहा मेरे लिये किसी भूत सिद्धि करने हारी की खाला कि मैं उस के पास जाकर उस से एक उसके कर्माचारियों ने उस से कदा गन्दीर् में रक मूत सिंहि करनेष्टारी रक्टती है ॥ ८। तय शाकल् ने स्रयना ्रभेय यदसा ख्रीर दूसरे कपड़े पश्चिनकर दे। मन्प्य चंग से रातारात चलकर उस स्त्री के पाम गया थीर कदा प्रपने चिट्ठ भृत से मेरे लिये माधी कदया थ्रीर विच का नाम में लंगा उसे युला ला॥ १। म्बी ने उस से कहा तू जानता है कि गांतल ने का किया है कि उस ने ख्रोको ख्रीर मृत सिंहि करनेहारी की देश में नाश किया है फिर तूँ मेरे प्राय के लिये क्यों फदा लगाता है कि मुमे मरवा डाले॥ १०। शाकल् ने यद्दीया की किरिया खाकर उस से कटा यदेखा के लीवन की सेंद इस वास के कारण सुके दबढ न मिलेगा॥ १९। स्त्री ने पूका में सेरे लिये किस की युलाकं उस ने कदा श्रमूरल की मेरे लिये घुला । १२ । जय स्त्री ने ग्रम्यस् की देया तय कंचे प्रव्य से चिल्लाई खीर गांकल् से कदा तृ ने मुमे कों धाया दिया तू तो गांडल् है। १३। राजा ने उस से कदा मत हर तुमें क्या देख पहता है स्त्री ने शासल् से कदा मुक्ते एक देवता पृष्यियों में से चठता पुषा देख पहता है॥ 98। उस ने उस से प्रका उस का कैसा स्प दे उस ने कहा एक यूका ्पुरुष वागा स्रोठे दृर चढ़ा बाता है से प्राउल् न निश्चय जानकर कि यह शमुग्ल् है थैंधि मुंह भूमि पर शिरके दरहस्त् किई॥ १५। श्रमूरल् ने शांकल् से पूका तू ने मुक्ते कपर युलवाकर क्या सताया है

शासल् ने कहा में बड़े संकट में पड़ा हूं कि परिश्ली मेरे साथ संह रहे है सीर परमेश्टर ने मुझे छोड दिया स्रोर प्रव सुभी न तो नवियों के द्वारा उत्तर देता है सीर न स्थ्यों के से में ने तुभी खुलाया कि तू मुंभी सता दें कि मैं वया करें। १६। श्रम्रस् ने करा जब यरोवा तुभी को इक्षर तेरा शशु वन गया तय तू मुक्त से क्यों प्रकता है ॥ ९० । 'यदीया ने ता जैसे मुभा से ऋदवाया था वैसा दी उस से व्यवदार किया है अर्थात् उस ने तेरे द्वाच से राज्य क्रीनकर तेरे पहोशी दाखद की दे दिया है। १८। तुने जा यदावा की न मानी धीर न बमालेकियां का उस की भड़की दुए की प की अनुसार दगड दिया था इस कारण पहाँचा ने तुभ से याज रेसा वर्ताव किया ॥ १९ । फिर यद्दीया तुम समेत इसारवियी के। पालिंग्रितया के द्वाप में कर देशा और तू अपने घेटों समेत कल मेरे साथ द्वारा होता होत इसाएली सेना की भी यदेश्या पलिश्तियों के द्वाध में कर देशा । २०। तब शाकल् सुरन्त मुंग्र के बल भौंग पर गिर पढा और शमुश्ल की बासी के कारवा अत्यन्त हर गया उस ने उस सारे दिन थैार सारी रात की भी जन न किया था इस से सम में यस कुछ न रहा॥ २१। तय स्त्री शासल् को पास गई कीर उस की प्रति व्याक्त देखकर उस से कहा सुन तेरी दासी ने तो तेरी यात मानी खार में ने अपने प्राय पर खेलकर तेरे यचनी की सुन लिया की तूने सुका से करे। २२। सें। यव तू भी प्रापनी दासी की बात मान थीर में तेरे साम्द्रने एक दुकड़ा राष्ट्री रक्खू तू वसे खाना कि जब तू अपना मार्ग ले सकी तब तुमी बल सा जार ॥ २३ । उस'ने नकारके कदा में न खाळंगा पर उस को सेवकों और स्त्री ने मिलकर यहां लें। उसे दबाया कि घट उन की बात मान मूमि पर से चठकर खाट पर बैठ गया ॥ २४ । स्त्री के घर में ता एक तैयार किया हुआ बक्का या से उस ने फ़्री करके उसे मारा किर बाटा लेकर ग्रुधा खैर बखमीरी राटी वनाकर, २५। शांकल् बीर उस के सेवकीं के ष्याग्री लोई थ्रीर उन्हों ने खाया तय वे उठकर उसी रात चले गये ॥

<sup>(</sup>१) मूल के पटा। (२) मूल में चढाक।

र्टे पिलिपितयों ने बपनी सारी सेना की अपेक् में रकट्टा किया थीर इसाएली पिजुल के निकट के साते के पास , होरे , डाले हुए घे ॥ २ । तब पलि शिसपों के सरदार थपने थपने सैकडों थीर इकारीं समेत थारी वक राये थीर सेना की पिकाही में खाकीश के साथ दासद भी खपने सनों समेत वक् गया। ३। से। प्रलिक्ती द्वाकिमी ने पूछा उन द्वियों का यहा क्या कान दै खाकीश ने पलिश्रती सरदारीं से कदा क्या बद इसारल के राजा शाकल्का कर्माचारी दासद नहीं है से स्था साने कितने दिनों से सरन बरसें से मेरे साथ रहता है थीर जब से यह भाग खाया तब से खाज तक मैं ने उस में कोई दीय नहीं पाया॥ १। तब पलिश्ती दाकिम उस से क्रोधित धुर थीर उस से कहा उस पुस्य की लाटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जी तुने इस को लिये उद्दराया है वह हमारे संग लढ़ाई से न खाने पारगा न हो कि वह लहाई मे हमारा विरोधी वन जाए फिर वद अपने स्वामी से किस रीति से मेल करे क्या लेगो। के सिर कटवाकर न करेगा ॥ ५ । क्या वह वही दाकद नही है जिस के विषय मे लाग नाचते थार गाते हुए एक दूसरे से कद्दते चे कि

शासन् ने इसारा की पर दासद ने लाखी की मारा है॥

है। तब बाकी शू ने दाकद की वुलाकर उस से कहा यहां वा को जीवन की सेंह तू तो सीधा है बीर सेना में तेरा मेरे स्वा ब्राना जाना भी मुक्ते मावता है क्यों कि जब से तू मेरे पास ब्राया तब से लेकर ब्राज तक में ने तो तूक में कोई बुराई नहीं पाई, तीभी सरदार लेगा तुक नहीं वाहते ॥ ७ । से ब्राब तू कुशल से लीट जा न हो कि पाल शती सरदार तुक से ब्राय हो ॥ द । के ने ब्राव श्री से कहा में ने ब्राय किया है ब्री र से में तेरे साम्हने ब्राया तब से ब्राज ली तू ने दास में ब्राय पाया है क्रि में ब्रायने प्रमु राजा

के शतुओं से लड़ने न पार्त ॥ १ । याकी शू ने दाकद की उत्तर देकर कहा हां यह मुक्ते मालूम है तू मेरी हुछि में तो परमेश्वर के दूत के समान या व्हा लगता है तै। भी पिलाती हाकिमी ने कहा है कि वह हमारे स्वा लहाई में न जाने पारगा ॥ १० । से या तू यापने प्रमुख से सेवकी की लेकर की तेरे साथ या ये हैं विद्यान की तहके उठना थीर तुम विदान की तहके उठना थीर तुम विदान की तहके उठकर स्वांज्याला होते ही चले जाना ॥ १९ । से विदान की दाकद यापने जने समेत तहके उठकर प्रतिश्वित की देश की लीट गया । श्वीर प्रांचाती यिज्ञेल की चठ गये॥

३०. ती सरे दिन जय दासद प्रापने सने। समेत सिक्लग् मे पहुंचा तव उन्दों ने वया देखा कि अमासेकियों ने दक्किन देश खार सिक्लग् पर चढाई किई धार सिक्लग् को मारके फूँक दिया, २। थीर उस में के स्त्री चादि होटे वह जितने चे सब की वंधुमाई में ले गये उन्दों ने किसी की मार 'ती नदी' डाला स्में का लेकर ग्रपना मार्ग लिया ॥ इं। सा जब दाकद ग्रपने जनीं समेत उस नगर मैं पहुंचा तय नगर ते। जला पहा था थार स्तियां थीर बेटे बेटियां बंधुसाई मे चली गई थीं ॥ ८। से दाकद थीर ये लेगा की उस के साथ थे चिल्लाकर इतना राये कि फिर उन्दें रोने को शक्ति न रही ॥ ५ । श्रीर दाऊर की दी स्त्रियां यिजेली यदीनायम् थार कर्मेली नायाल् की स्त्री अवीरील वन्धुयाई मे राई घी ॥ ६। थ्रीर दाकद बहे संकट में पड़ा वर्षोंकि लोग अपने घेटा बेटियों के कारण बहुत ग्रोकित दीकर उसंपर पत्थरबाद करने की चर्चा कर रहे थे पर दाकद ने प्रपने परमे-क्यर यहावा का स्मरण करके हियाच खाग्या ॥

०। तथ दालद ने छाही मेलेक् को 'पुत्र' एव्यातार् याजक से कहा रिपाद को मेरे प्राप्त की से एव्या-तार् ग्योद को दालद के पास ले छाया ॥ ८। धीर दालद ने यहां व्या से पूका व्या में इस दल का पीका कब व्या उस की जा पकडूगा उस ने उस से कहा

(१) मूस में यहावा में।

पीका कर क्योंकि तू निश्चय उस की पकड़ेगा थीर। नि सन्देह स्य कुछ हुड़ा लाएगा॥ ९। तव दाकद ष्रपने छ से। साधी जनों को लेकर वसार नाम नाले सक पहुंचा। बदां कुछ लेगा क्रोडे जाकर रह गये। १०। दाकद ते। चार सा पुरुपें। समेत पीका किये चला गया पर दो सी जो ऐसे पक गये घे कि वसे।र माले के पार म ला सके वहीं रहे॥ ११। उन की एक मिस्री पुरुष मैदान से मिला से उन्हें ने उसे दांजद के पास से जाकर राटी दिई थीर इस ने रंसे खाया तब उसे पानी पिलाया॥ ५३। फिर उन्हा ने उस का खंजीर की टिकिया का रक टकडा थीर दे। गुच्छे किशमिश्दिये थीर जब उस ने खाया तब उस के जी मे जी स्राया उस ने तीन दिन थ्रीर तीन रात से न ता राटी खाई न पानी पिया घा॥ १३ । तब दासद ने उस से पूछा तु किस का जन दै श्रीर कहा को दै उस ने कहा मे ता मिन्नी जवान थार एक बमालेकी मनुष्य का दास हुं ग्रीर तीन दिन हुए कि मै बीमार पड़ा श्रीर मेरा स्त्रामी मुक्ते क्लोड शया ॥ १८ । इस लेगों ने कारेतिया की दिक्खन दिशा में श्रीर यहुटा की देश में खीर कालेब की दिक्खन दिया में चेठाई किई थ्रीर सिक्तलग्रे की प्रागं लगाकर फूँक दिया था। १५। दालद ने उस से पूका क्या तू मुन्ने उस दल को पास पहुचा देशा उस ने कहा मुक्त से परमेश्वर की यद्य किरिया खा कि मै तुभी न ती प्राया से मार्चगा श्रीर न तेरे स्वामी के दाय कर दंगा तव मै तुभी इस दल की पास पहुचा दूगा॥ १६। जव उस ने उसे पहुंचाया तब देखने में क्या थाया कि वे सारी भूमि पर क्रिटको दुए खाते पीते खार उस घडी लूट के कारण जा वे पिलिश्तियों के देश और यहूदा देश से लाये थे नाच रहे हैं॥ १७। से दासद उन्दे रात की पहिले पहर से लेकर दूसरे दिन की साभ तक मारता रहा यहां लों कि चार सा जवान क्रीड़ जो जटों पर चढ़कर भाग गये उन में से एक भी मनुष्य ने घचा॥ १८। योग जो कुछ यमालेकी से गये ये वद सव दाकट ने कुड़ाया सीर दाकद ने

चन की क्या की दे क्या बड़े क्या बेटे क्या- बेटियां ध्या लूट का माल सब कुछ जी यगालेकी ले गये घे उस में से कोई वस्तु न रही की उन की न मिली है। क्योंकि दाकद सब का सब लै। हा लाया ॥ २०। ग्रीर दाकद ने सब भेड , बक्तियां थीर गाय बैल भी जुट लिये थीर इन्दे लेगा यह कहते हुर खपने छोरीं के म्राग्ने इांकते गये कि यह दाकद की ज़ट है। २९। तब दाजद उन दो है। पर्वा के पास याया की ऐसे थक गये थे कि दाकद के पीछे पीछे न जा सकी थे थीर घरेार नाले के पास क्रोड दिये गये घे थीर वे टाकद से फीर उस के चंग के लेगों से मिलने की चले थीर दाकद ने उन को पास पहुचकर उन का कुश्रलचेम पूछा ॥ २२ । तत्र उन सेगों में से से दासद के संग गये थे सब दुए श्रीर खोके लागी ने कहा वे लोग इमारे साथ न चले थे इस कारण इम उन्दे प्रापने छुड़ाये द्वर लूट के माल में से, कह न देंगे केवल एक एक मनुष्य के। इस की स्त्री-कीर बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें लेकर चले जाएं। २३। यर दालद ने कहा है मेरे भाइया तुम उस माल के साथ ऐसा न करने पास्रोगे जिसे यहावा ने इसे दिया है ग्रीर उस ने इसारी रहा किई ग्रीर उस दल की -जिस ने इमारे जपर चढ़ाई किई घी इसारे हाथ से कर दियां है॥ २४। थ्रीर इस विषय मे तुम्हारी कीन धुनेगा लड़ाई में जानेहारे का जैसा भाग दे। सामान के पास बैठे हुए का भी बैसा ही भाग होगा दोनें एक ही समान भाग पारंगे॥ २५। श्रीर दाकद ने इसार्शलयों के लिये ऐसी ही विधि थै। दिनयम ठइराया थीर वह उस दिन से लेकर खारो की वरन खाज सी वना है।

 फिरा करता या उन सब के पुरिनयों के पास इस में हिसकार कि इसाएली पुरुष भाग गये थीर शाहत् बुद्ध कुछ नेजा।। ''

३१ प लिप्ती तो इस्राग्लियों से सहे श्रीर इस्राग्ली पुरुष पंलिशितयों के साम्हने से भागे थीर गिल्बी नाम यदाकु यर सारे राये ॥ २। और प्रतिक्ती शाकल् थीर इस के पुत्री के पीके लगे रहे थीर पालिकियों ने शासल् के पुत्र यानातान् अबीनादाव् श्रीर मल्कीशू की भार 'हाला ॥ ३। श्रीर शाकल् के साथ लडाई थीर भारी हाती गर्द थीर धनुर्धारियों ने उसे सा लिया खीर वह उन के कारण चल्चन व्याकुल हो गया ॥ ८। तब शाक्त् ने अपने इधियार छोनेशारे से कहा अपनी तलबार खींचकर मेरे भींक दे ऐसा न ही कि वे खतनारहित लेगा व्याकर मेरे भीक दें थीर मेरा ठट्टा करे। पर उस के इधियार केनिहारे ने अत्यन्त भय खाकर रेसा करना नकारा तब शाकल् श्रपनी तल्यार उड़ी करके उस पर शिर पड़ा।

ध्यादि खितने स्थानों में दार्जद खपमे खनीं समेत के सारे जन उसी दिन एक संग मर गये। । । यह श्रीर इस की पुत्र मर गये इस तराई की परली श्रीर-वाले थार यर्टन के पारवाले भी इसारली मनुष्य बापने बापने नगर की हो। भाग गये थीर पलिक्ती षाकर उन में रहने लगे॥

द। दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माज की लूटने आये तब उन की शाबल् थीर उस के तीनों पुत्र गिल्बा पदाड पर पडे द्वर मिले॥ १। के उन्हों ने शाजल् का सिर काटा थीर द्वीषयार लूट लिये थीर पलिशितयों के देश के संघ स्थानी में द्ता का इस लिये भेजा कि उन के देवालयां श्रीर साधारण लेगों में यह ग्रुभ समाचार देते आएं॥ १०। तब उन्हों ने उस की इधियार ते। यात्रतारेत नाम देखिया के मन्दिर में रक्खे छीर उस की साथ बेत्जान् की शहरपनाष्ट्र में जर्ड दिई॥ १९। अब शिलाद् मे को याबेश् के निवासियों ने सुना कि पिलिबितयों ने शांकल् से क्या क्या किया है, १२। तब सब ग्रास्त्रीर चले थार रातारात जाकर ग्राफल थार ध। यह देखकर कि शाकल् मर गया उस का इधियार उस के एंत्री की लीचे वेत्शान् की शहरधनाइ पर से की नेहारा भी अपनी तलवार पर आप गिरके उर्च यावेश में ले आये श्रीर वहीं फूंक दिई ॥ १३। तव के साथ मर गया ॥ है। यो शाकल् और उस की उन्हों ने उन की इड्रियों लेकर यावेश में की भाक की तीनीं पुत्र थार उस का इधियार केनिदारा थार उस नीसे बाह दिई थार सात दिन का उपवास किया ह

## शमूएल् नाम दूसरी पुस्तक ।

(दाकद का शासल् के खून का दरई देना ) 🔑 🐔 १. प्राप्तित् के मरने के पीछे जब दाजद' अमारोकियां की 'मारके । धीर- शांकद की सिक्लग्र में रहते दी दिन

डाले हुए ग्राया ग्रीर जब बहु दाकद के पास पहुचा तब भूमि पर गिरके दग्डवत् किई ॥ ३। दासद ने उस से पूछा तू कहां से सामा है उस ने उस से कहा में इसारली कावनी में से बचकर गाये, २। तर्व तीसरे दिन छावनी में से शासल् आया हूं॥ १। दालद ने उस से पूछा वहा क्या वात पास से एक पुरुष क्षयहें कार्ड सिर पर धृति हुई सुके बता उस ने कहा यह कि सोग रखसूमि

शाकल और उस का पुत्र योनातान भी मारे गये है।। ५। दाकद ने उस समाचार देनेहारे जवान से पुका कि तु कैंधे जानता है कि शाकल् श्रीर उस का पुत्र योनातान् मर गये ॥ ६ । समाचार देनेहारे जवान ने कहा संवेशा से मै शिल्बी पहाड पर था ता क्या देखा कि शाकल् अपने भाले की टेक लगाये दूर है फिर में ने यह भी देखा कि उस का पांका किये हुए रथ सीर सवार बहे बेग से दै। है षाते हैं ॥ ७। उस ने पोह्रे फिरके मुभे देखा थीर मुक्ते पुकारा में ने कहा वया खाद्या॥ ८। उस ने मुक्त संपूका तू की न है मै ने उस से कहा मै तो प्रमालेको हू॥ ९। उस ने मुक्त से कहा मेरे पास खड़ा द्वाकर मुक्ते मार डाल क्यों कि मेरा चिर ती घूमा काता है पर प्राच नहीं निकलता ॥ १०। से में ने यह निश्चय करके कि वह गिर जाने के पोछे नदी बच न्सकता उस की पास खड़े होकर उसे मारहाला श्रीर में उस के बिर का मुक्तुट बीर उस के दाच का ककन लेकर यहां श्रपने प्रमुके पास स्नाया द्रा। १९। तब दाकद ने थयने क्षयहे प्रमस्कर फाइ क्यार खितने पुरुष इस के संग घे उन्हों ने भी वैसा ही किया॥ १२। श्रीर वे शांकल् श्रीर उस के पुत्र योनातान् श्रीर यहेवा की प्रका श्रीर दशारल् के घराने के लिये काती पीठने श्रीर राने लगे श्रीर साम ली कुछ न खाया इस कारण कि वे तलवार से मारे गये थे॥ १३। फिर दाकद ने उस समाचार देनेहारे जवान से पूका तू कहा का है रस ने कहा में तो परदेशों का बेटा अर्थात् श्रमालेकी हू॥ पष्ठ। दाजद में उस से कहा तू यद्दोवा की श्राभिपित्त की नाथ करने के लिये हाथ बढ़ाने से क्यों नही हरा॥ १५। तत्र दाकद ने एक क्यान की बुलाकर कहा निकट जाकर उस पर प्रहार कर। से। उस ने उसे रेसा मारा कि वह-मर गया॥ १६ । श्रीर दातद ने इस से कहा तेरा ज़ून तेरे ही सिर पर पहें क्यों कि तूने यह कदकर कि मै हो ने यहावा के श्रामिपिक्त (१) वा मुमा वर । (२) मूल में मेरा प्राय मुमा ने साम ली

सनुवा है। (३) बा उस पर।

होड़कर भाग गये थार बहुत लाग मारे गये थार की मार डाला खपने मुद्द से खपने ही विकृत साची प्राजल खार उस का एव योनातान भी मारे गये दिई है।

> (शाक्षल् श्रीर योनातान् के लिये दाजद का बनाया हुआ विलापगीत)

१९। तस दासदं ने शासल् श्रीर उस के पुत्र योनातान् के विषय यह विलापगीत बनाया, १८। श्रीर यहूदियों की यह धनुष नाम गीत सिखाने की श्राद्धा दिई। यह याशार् नाम पुस्तक में लिखा हुआ है॥

१९। दे इसारल् तेरा शिरीमिंग तेरे कवे स्थानी

यर मारा गया श्रुरवीर क्योकर-गिर पड़े है।

२०। गत् में यह न वताखी श्रीर न कश्क्तीन् की सडकीं में प्रचारी,

न है। कि पलिश्ती स्त्रियां स्नानन्दित है।

न द्वा कि खतनारहित लागों की बेटियां दुलसने लगे।

२१। हे जिल्ला पहाडी

तुम पर,न खोस पडेन बरपा हो न भेट की

याम्य उपनवाचे खेल माचे जाए -

क्योंकि यहां शूर्यारा की ठाले अशुद्ध है। गई श्रीर शासल् को ठाल विना तेल लगाये रह गई । इसे कुकों के लोडू बहाने हे खीर शूरवीरी

को चर्ळी काने है

योनातान् का धनुष लीट न नाता था भीर न शाकल् की तलवार कूकी फिर खाती थी। २३। शाकल् खीर योनातान् नीते नी ती प्रिय

थै।र मनभाक थे

थीर मृत्यु के समय अलग न दुर वे चकाब से भी वेग चलनेहारे श्रीर सिंह से साधिक पराक्रमी थे।

२४। हे इसारली स्त्रिया गाजल के लिये राखा बह ता तुम्हें लाही रंग के बस्त्र पहिनाकर

सुख देता

श्रीर तुम्हारे अस्त्रें के कपर योगे के ग्रहने पश्चिमाता था।

**≥**₩≥

२ श्रम्रएस् ।

२५। युद्ध के बीच क्रांरबीर कैसे गिर गये है योनातान् है कंसे स्थानी पर जूमी हुए, २६। हे मेरे भाई योनातान् में तेरे कारण दुख में हू तू मुक्ते बहुत मनभाक जान पहला था तेरा प्रेम मुक्त पर श्रनूप

तू मुक्त बहुत मनमां जीन पहता था तिरा प्रेम मुक्त पर खनूप बरन स्त्रियों के प्रेम से भी बढकर था। २०। ब्रूरबीर क्योंकर गिर गये खीर युद्ध के हांध्यार कैसे नाश हो। गये है। (सास्त्र के हेग्राम् में राज्य करने का स्थाना)

कि क्या में यहुदा को किसी नगर में जाक यहावा ने उस से कहा हो जा टाकद ने फिर पूछा किस नगर में जाकं उस ने कहा हेन्रोन् में ॥ २। से दाकद यिजेली अहीने। अस और कर्मेली नावाल् को स्त्री अबीगैल् नाम अपनी दोनों स्त्रिये। समेत बहां गया॥ ३। खीर दाकद अपने साधिये। की। भी एक एक के घराने समेत वहा ले गया खीर बे हेन्रोन् के गांवा में रहने लगे॥ १। खीर यहूटी लाग गये खीर बहां दाकद का खिमपेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो॥

श्रीर दालद की यह समाचार मिला कि जिन्दों ने शाल की मिट्टी दिई से गिलाद के यावेश्र नगर के लोग है। १। से दालद ने दूती से गिलाद के यावेश्र नगर के लोग है। १। से दालद ने दूती से गिलाद के यावेश्र के लोगों के पास यह कहला भेला पहांचा की आशीय तुम पर ही क्योंकि तुम ने श्रपने प्रभु शाल पर यह कृपा करके उस की मिट्टी दिई। ६। से अब यहांचा तुम से कृपा ग्रीर समाई का वर्ताव करे थार में भी तुम्हारी इस भलाई का वर्ताव करे थार में भी तुम्हारी इस भलाई का वदला तुम की दूंगा क्योंकि तुम ने यह काम किया है। १। थार अब दियाव बान्धा थीर पुरुपार्थ करें क्योंकि तुन्धा प्रमु शालेल मर गया थीर यहूदा के घराने ने स्थान कपर राज्या होने की मेरा आगिक किया है।

द। पर नेर्का पुत्र खड़ेर् के घाकल्का प्रधान
। । घा उस ने घाकल्के पुत्र ईण्डीशेत् के।
। ले पार जाकर मद्दनैस् में पहुचाया, १। श्रीर उसे

गिलाद् अशूरियों के देश यिजेल् रप्रैम् विन्यामीन् वरन सारे इसारल् के देश पर राजा किया में र्०। शाकल् का पुत्र ईश्वीशित् चालीस वरस का था जब वह इसारल् पर राज्य करने लगा खीर दे। वरस ली राज्य करता रहा पर यहूदा का घराना दाकद के पन्न में रहा॥ १९। खीर दाकद के हिग्रीन् में यहूदा को घराने पर राज्य करने का समय साहे प्रात् वरस था॥

सात वरस था ॥ १२। थीर नेर्का पुत्र अझेर् श्रीर शाकल् के के पुत्र ईण्योशेत् के जन मध्नैम् से शियोन् की श्राये॥ १३। तब सख्याष्ट्र का पुत्र येश्प्रिक् श्रीर दासद को जन हेव्रीन् से निमालकर उने से गियोम् के पोखरे के पास मिले ख्रीर दोना दल उस पेखरे की रक रक खीर बैठ गये॥ १८। तब ख्रद्गेर् ने ये। याञ्च से कहां जवान लेगा उठकर ग्रमारे साम्वने खेले योग्राव् ने फारा वर्ष्या वे उठे॥ १५। सा वे उठे थीर विन्यामीन् अर्थात् शासल् के पुत्र ईश्वाशेत् के पन के लिये बारह जन गिनकर निकले ख़ार दाकद के जना मे से भी वारद निकले॥ १६। ग्रीर उन्दों ने एक दूसरे का सिर प्रकडकर अपनी खपनी तलवार एक दूसरे के पांतर में भाक दिएं सा वे एक दी सा मरे इस से उस स्थान का नाम देरकप्रस्प्रीम् पढ़ा वह गिवान् में है ॥ वें । क्रीर उस दिन वेंद्रा घार युद्ध हुआ। स्रीर स्रहोर् स्रीर स्वारल् को पुरुष दासद की जनों से द्वार गये॥ १८। ब्रद्धां ता याषाव् प्रकीरी थीर व्यसादेल् नाम सहवाद् के तीने पुत्र घे कीर ष्यसाद्देल् वनैले चिकारे के समान वेगा देखिनहारा था॥ १९ । से। श्रसाद्देल् अन्नेर्का पोका करने लगा थीर उस का पोछा करते हुए न ते। दक्षिनी ग्रीर मुद्दान वार्क स्रोर ॥ २०। स्रह्मेर्ने पीक्टे फिरके पूका का तू षासाहेल् दै उस ने कदा हां में अही ष्ट्र॥ २९। अनेर् ने उस से कदा चादे दिहनी साई वाई थ्रीर मुड किसी जवान की प्रकड़कर उस का बक्रतर से से पर क्रमादेल् ने उस का पीक्रा क्टोड़ने से नाष्ट किया॥ २२। अञ्जेर् ने असाई ल्से फिर कहा मेरा योका के। इसे दे सुक्त की। क्यों तुकी

<sup>(</sup>१) प्रयोत् सूरियों का सेत।

मारके मिट्टी में मिला देना यह गेसा करके मे सेरे भाई याषाय का प्रपना मुख की दिखा का। ॥ = । तीभी उस ने घट जाने की नकारा मेा खड़ीर ने अपने भाने की पिछाडी उस के पेट में गैसे मारी कि माला कारकार रेकर घीछे निकला से। यह यहीं गिरफे मर गया थार जितने लेगा उम स्वान पर प्राये चर्चा प्रमारेल् शिरयी सर शया मा मद्य गर्हे रहे ॥ २४ । पर याखाय थार ययोगै मन्नेर् का पीका किये रहें धीर मुळं हुयते हुयते ये खम्मा नाम उस पहाडी मी पहुंचे का शियान् के जगन के मार्ग में गीए के मामने हैं ॥ २५। बीर विन्यासीनी प्रदेर के पीड़े देशकर गया दल दे। राये श्रीर गया पदाडी को चें। ही पर खडे हुन ॥ २६ । तब खन्नेर् वोषाद्य की पुरुष्ये करने लगा बग्रा रालवार महा ली मारतो रहे क्या हा नहीं ज्ञानता कि इस का फल दुरप्रदारं होता हा क्षत्र मी अपने मोतों की श्राका न देशा कि श्रापने भाषयों का पोका कोडकर नाटा ॥ २९ । याप्राव् ने क्षता परमेश्वर के जीवन की मीए कि यदि तु न दीला छाता ती नि सरीह नागं मधेरे ही चले जाते थीर अपने अपने भाई का पीक्षा न करते ॥ == । तब येखाब ने नर्रामगा फुका थीर मन लाग ठद्दर गये बार फिर इसारलिये। का पीछा न किया श्रीर सदाई किर न किई॥ भरें। खार खब्नेर् खपने बनां समेत समी दिन रातां-रात खराया में दीकर गया थार यहन् की पार ही भारे घित्रोन् देश दीकर मधनेम् मे पधुचा॥ ३०। श्रीर यात्राय श्रप्नेर का पीका क्षेत्रकर लाटा श्रीर क्षय उस ने मय लोगों की ग्याट्टा किया तथ क्या देखा कि दाइद के जनें में र उद्गीम पुरुष श्रीर श्रमार्टन् भी नदी है॥ इत्। पर दाजद की जनें। में धिन्यामीनियां ग्रीर श्रश्लेर्के जनें की ऐसा मारा कि उन में सीन मा साठ जन मर गये॥ ६२। थ्रीर उन्हों ने श्रमाएल की उठाकर उस के पिता यो कथरिस्तान मं जा चैत्लैटेम् मे या मिट्टी दिरं तय यात्राय् अपने जनीं समेत रात भर चलकर पर फरती रेख्नीन् म पहुचा ॥

३. प्राम्जल् के घराने और दाकद के घराने के घोच बहुत दिन लें लहाई होती रही पर दाकद प्रवल 'होता गया के बीर जाकल् का घराना निर्वल पहता गया ॥

३। थीर देत्रीन् में दाजद के पुत्र उत्पन्न हुए।
उम का जेठा वेटा यम्नीन् था जा यिजेली यहांनाश्रम्
से जन्मा था॥ ३। थीर उस का दूसरा किलाय था
जिस की मा क्मेंली नाघाल की स्त्री अधीतिल् थी
तीसरा यय्णालाम् जा ग्राप् के राजा तल्मै की
घंटी माका से जन्मा था, 8। चीथा अदीनिम्माद् को एग्गीत् से जन्मा था पांच्यां अपत्याद् जिस की मा अधीतल् थी, ५। इस्टमां यित्राम् को एग्ला नाम दाजद की स्त्री से जन्मा। देत्रीन् में दाजद से ये ही उत्पन्न हुए॥

र्ध। जय शाकल ग्रीर दाकद दीनों के घरानें। के धीच लहाई दे। रही घी तथ श्रवेर् शाकल् के घराने की महायता में यल यहाता गया ॥ १ । शांकल् के तो गक रधेली थी जिस का नाम रिम्पा था घट ष्यया की घेटी घी खार ईश्वाशेत् ने स्नेत्र्रे चे पूछा तू मेरे पिताकी रखेली के पास क्यों गया॥ ६। र्रेग्वागेत् की वाता के कारत स्रोर् स्रोत क्रीधित द्दीकर करने लगा बचा में यहूदा के कुत्ते का सिर ष्ट्र श्राज लें मे तेरे पिता शांकल के घराने श्रीर उस के भाइयों खार मिन्नों का प्रीति दिखाता स्नावा ष्ट्र कि तुमे दाजद के छाथ पहने नहीं दिया फिर तू ग्रय मुक्त पर उस स्त्री के विषय दीप लगाता है। ए। यदि मे दाजद के साथ ईष्ट्रार की किरिया के बानुसार वर्ताव न कद ते। परमेश्वर बाह्मेर से यैसा ची घरन उस से भी व्यधिक करे॥ १०। व्यर्थात् म राज्य की ग्राकल्को घराने से कीनूगा ग्रीर दासद की राजगट्टी दान् से लेकर वेशेंवा ली इसारल् थीर यहूदा के ऊपर स्थिर कर्षगा॥ १९। कीर बध श्रद्भेर् की कीर्द उत्तर न दे सका इस लिये कि बद वस से खरता था।

पर। तव प्रद्वेर्ने उस की नाम से दालद की पास दूतीं से फाइला भेजा कि देश किस का दै

यौर यह भी कहला भेजा कि तू मेरे साथ वाचा, अब्रेर् दाकद के पास हेवीन् में न था क्येंकि सस बांध थीर मे तेरी सहायता करता कि सारे इसा-एल् को मन तेरी खोर फेर दू॥ १३। 'दाकट ने कहा मला मे तेरे साथ घाचा तो बांधूंगा पर एक घात मैं तुभा से चाइता हू कि जब तूँ मुभा से भेंट करने स्रार तब यदि तू पहिले शासल् की बेटी मीकल् को न ले खार तो मुक्त से भेंट न द्वागी ॥ 98 । फिर दाकद ने शाकल् के पुत्र ईश्वोशेत् के पास दूती से यह कहला भेजा कि मेरी स्त्री मीकल जिसे मे ने एक सा पांलांक्राया की खलांड्यां देकर प्रपनी भिकर लिया था उस की सुके देदे॥ १५ । सी र्देश्येशित् ने लेशो। की भेजकर उसे लैश् के पुत्र पल्तीरल् के पास से छीन लिया ॥ १६ । श्रीर उस का पति उस के साथ चला और बहूरीम् लें उस के पीड़े रे।ता हुया चला गया तब यहेर ने उस से कहा लाट जा सा घह लाट गया ॥

१०। ग्रीर अन्नर् ने इसारल् के प्रतियों के संग इर मकार की खातचात किई कि पहिले ता तुम लेगा चाहते थे कि दाकद हमारे कपरे राजा है। ॥ १८ । की अब वैश करी क्योंकि यद्योखा ने दासद के विषय यद कहा दै कि अपने दास दासव के द्वारा मे ष्रपनी प्रजा इवारल की पलिक्रितयी बरन उन के सब यमुत्री के दाथ से कुढासगा। १९। फिर अनेर् ने विन्यामीन् से भी वाते किई फिर अनेर् वेल्रोन् की चला गया कि इसारल् श्रीर विन्यामीन् के सारे घराने की जी कुछ श्रच्छा लगा से। दाकद को सुनार ॥ २०। से। श्रद्भेर् श्रीस पुरुष स्मा लेकर देव्रीन् में आया थीर दाकद ने उस के थीर उस के स्त्रा पुरुपों के लिये जेवनार किर्द ॥ २१। सब स्रद्गेर् ने दाजद से कहा में चठकर जाजगा थीर अयने प्रमु राजा के पास सब इसारल की सकट्ठा कर्दगा कि वे तेरे साद बाचा वार्ध श्रीर तू श्रपनी इच्छा की प्रमुखार ाज्य कर सकी। से दाकद ने प्रक्लेर् को विदः।कया बीरवह कुणल से चला गया॥ २२। तय दालद की कर्च एक जन यायाव्य समेत कहीं करके बहुत सी लूट लिये हुए का गये और

ने उस की विदा कर दिया था और वह कुशल से चला गया या॥ २३। जल योष्यात् भीर उस के साथ की सारी सेना आई तब लेगों ने याकाय का वताया कि नेर् का पुत्र अबेर् राजा के पास आया था और उस ने उस की विदा कर दिया और वह कुशल से चला गया॥ २४। से। योष्प्राद्ध ने राजा के पास जाकर कहा तूने यह क्या किया है अध्नेर् की तिरे पास बाया था से। वया कारण है कि तू ने चस को जाने दिया थार बह चला गया है। २५। तूनेर्के पुत्र श्रद्भेर्को जानता दीगा कि वह तुभे श्रीखा देने श्रीर तेरे याने जाने श्रीर सारे काम का भेद लेने स्राया था॥ २६ । योस्राव् ने दाकद के पास से निकलकर दालद के ग्रनलाने अहेर्के पी हे दूत भे ने थार वे उस का सीरा नाम कुरह से लै।टा से आये ॥ २०। जब अब्नेर् चेब्रोन् की लीट याया तत्र यायाव् उस ने एकान्त मे वार्त करने के लिये उस की फाटक के भीतर अलग ले गया श्रीर वदां अपने माई असादेल् के खून के पलटे में उस के पेट में ऐसा मारा कि वह मर गया। २८। इस की पीड़ि जब दाकद ने यह सुना तब काहा नेर्की पुत्र अबेर् के ज़न के विषय में अपनी प्रजा समेत यद्दीवा को दृष्टि में सदा निर्देश रहूंगा ॥ २९ । यह योकाव्य कीर उस के पिता के सारे घराने की लगे कीर योष्णाव् के बंध में प्रमेद का रोजी कीर काको थ्रीर वैसाखी का टेक लगानेहारा थ्रीर तलवार चे खेत खानेहारा खीर भूखें। मरनेहारा चदा हाते रहे॥ ३०। योष्प्राव्य ख्रीर उस के भाई श्रकीये ने स्रिवेर्को इस कारणा घात किया कि उस ने उन के माई ध्यसाईल की शिक्षान से लडाई के समय मार हाला था।

執

३९। तव दासद ने योषाव् श्रीर व्यपने सव यंगी लेगों से कहा अपने वस्त्र फाड़े। सीर क्रमर में टाट वांधकर अब्नेर्के आगे आगे क्ला। श्रीर दाकद राजा आप अर्थी के पोक्रे पीक्रे चला ॥ ३२। से। अब्रेर् की देवीन् में मिट्टी दिई गई और राजा यहेर् की कथर के पास फूट फूटकर रीया और

सय सोग भी रोगे ॥ ३६। तय दाकट ने पद्मेर् के ∤ घेटा था। यह पांच बरस का हुआ कि गिजे़्स् से विषय यह विलामगीत बनाया कि

क्या उचित या कि अबेर् मूठ की नार्क मरे ॥ इक्षा न तो तेरे दाच बांधे गये न तेरे पांधां में वेडियां डाली गर्इ

जैसे कोर्द क्रिंटल मनुष्यों से मारा जार धैसे घी तु मारा गया।

शय स्य लोगा उस की विषय फिर री उठे॥ ३५। सब सब लेगा कुछ दिन रएते दाजद की रोटी खिलाने प्याये पर टालद ने किरिया खाकर कहा याँद में मूर्य्य के खम्ल दोने से पाँचले रोडो वा भीर फोई वस्त दाक ता परमेश्वर मुक्त से ऐसा ही वरन इस से भी व्यधिक करे।। इई। सव लेगों ने इस का जाना थीर इस से प्रसन्न पुर बैसे दी की सुरू राजा फरता था उस से सध लेगा प्रसन्न है।ते थे॥ 50 । से। उन सव लोगों ने घरन सारे इसारल् ने भी उसी दिन जान लिया कि नेर् के पुत्र अप्रोर् का मार डाला जाना राजा की खोर से नही हुआ। इद । थ्रीर राजा ने व्यपने कर्म्मचारियों से कदा वया तुम लेगा नहीं जानते कि इसारल् मे पाल के दिन रक प्रधान थैं।र प्रसापी मनुष्य मरा है ॥ इर । थै।र यद्यीप में योभीयक्त राजा हू ताभी याज निर्यस ट्टं थीर वे सदयाद् के पुत्र मुक्त से पाधिक प्रचरह है पर यहावा युराई के करनेदारे की उस की द्वराई के व्यनुसार दी पलटा दे ॥

🞖 • ज्ञव शाकल् के पुत्र ने मुना कि अप्नेर् देवीन में मारा गया, तय उस के द्वाच कीले यह अये थीर सब इसाएली भी घवरा गये ॥ २ । शासल् के पुत्र के ती दी जन घे जी दलीं के प्रधान घेएक का नाम वाना थीर दूसरे का नाम रेकाय था ये दोनें। चेरात्वासी विन्यामीनी रिम्मीन् के पुत्र चे क्योंकि बेरात् भी विन्यामीन् के भाग में गिना जाता है, है। थीर घेराती लाग गितीम् को भाग गये थार यात के दिन लें यदी परदेशी हाकर रहते हैं॥ ਾ

णांकल् थार यानातान् का समाचार आया तब उस की धार्स उसे उठाकर भागी थीर उस के उतावली से भागने के कारण यह गिरके संगड़ा हा गया ग्रीर उस का नाम मधीब्राधेल था॥

थ। उस घेराती रिम्मोन् के पुत्र रेकाब्र श्रीर याना जाकर कडे घाम के समय ईश्वीशेत् के घर में जब यह दे। पहर की विश्वाम कर रहा था घुस गये। ६। से वे गेष्टं ले जाने के यहाने से घर को योच घुष गांगे थैं।र उस के पेठ में मारा तब रेकाव थीर उस का भाई वाना भाग निकले ॥ छ। सब वे घर में घुने थीर यह ने में की कीठरी में चारपाई पर साता था तब उन्हों ने उसे मार डाला श्रीर उस का सिर काट लिया थै।र उस का सिर लेकर रातेरित यारावा के मार्ग से चले॥ = । श्रीर वे र्षभ्योग्रेत्का सिर देव्रीन् मे दाकद के पास से वाकर रावा से कदने लगे देख शाकल की तेरा श्रम् खीर तेरे प्राम का माघक या उस की पुत्र ईश्र-द्योशेत् का यद सिर है से। खाज के दिन यद्दीया ने शाकल् थीर उस के बंध से मेरे प्रभु राजा का पलटा लिया है॥ १। दाजट ने बेराती रिम्मीन के पुत्र रेकाव और उस के माई वाना की उत्तर देकर उन से कहा यदीवा जो मेरे प्राय को सारी विवातियों से कुदाता खाया दै उस को जीवन की शेंछ, १०। जब किसी ने यद जानकर कि मै शुम समाचार देता प्रसिक्षगुमे मुक्त की शाकल की मरने का समाचार दिया तब में ने उस की पकड-कर घात कराया से। उस की समाचार का यदी वदला मिला ॥ ११। फिर जब दुष्ट मनुष्यीं-ने एक निर्देश मनुष्य की उसी के घर से घरम उस की चारपाई घी पर घात किया तो मै अब श्रयक्र ही उस के ख़ून का प्लटा सुन से लूंगा ग्रीर तुम्दें धरती पर से नाश कर डालूंगा॥ १२। से। दाकद ने जवानी की बाजा दिई बीर चन्दीं ने चन की घात करकी चन की दाथ पाँच काट दिये श्रीर दन की क्षेत्रों की। इस्त्रीन् की पे। खरे ४। शाकल् को पुत्र, योनासान् को एक लंगडा को पास टांग दिया सख ईश्वीशेत् के सिर की

चठाकर देव्रोन् में खब्नेर् की कदार में गाड़ दिया॥

ु, (दाकद के यहगतेन् में राज्य करने का यारम )

पास देवोन् में खाकर कहने लगे

एन इम'लेगा खार तू एक घी घाड मांस हैं ॥ ३।

एक खाले दिनों में जब शाकल् इमारा राजा था

तब भी इसारल् का खगुखा तू घी था खार यहाया

ने तुभ से कहा कि मेरी प्रजा इसारल का खरधाटा

खीर इसारल् का प्रधान तू घी देगा ॥ ३। से।

सब इसारली पुरनिये छेब्रोन् में राजा के पास खाये

खीर दाजद राजा ने उन के साथ छेब्रोन् में यहाया

के सास्त्रने बाचा बांधी खीर एन्टों ने इसारल् का

राजा होने के लिये दाजद का खीभयेक किया ॥

8। दाकद तीस व्यस का द्वाकर राज्य करने लगा थै।र चालीस बरस तक राज्य करता रहा॥ ध। साढ़ें सात वरस तक तो उस ने हेन्रोन् से यहूटा पर राज्य किया थ्रीर तेतीस घरस तक यर-श्रतेस् में सारे दक्षायल् श्रीर यहूटा पर राज्य किया। ६। तव राजाने अपने जनें की साथ लिये दूर यदशलेम् की जाकर यव्यक्तियां पर चढाई किई जी चस देश के निवासी थे। उन्हों ने यद समक्षकर कि दाकद यहाँ पैठन सकेगा उस से कहा जय लों तुं अन्धों खीर लंगडों की दूर न करें तब लें यहाँ पैठने न पास्मा ॥ ०। तामी दासद ने सिम्पान् नाम गढ की ले लिया यही दालटपुर भी कदावता है। द। उस दिन दाजद ने कटा जो कोर्इ यद्रों स्रों को जारने चांडे से। चांडिये कि में छड़ी से होकर चके थीर अन्धे थीर लंगडे जिन में दासद सी से घिन करता है सम्हे गरे। इस से यष्ट कदावत चली कि ग्रन्धे श्रीर लंगडे भवन मे ष्याने न पारंगे॥ ९। थ्रीर दाकद उस गढ में रहने लगा थैार उस का नाम दाकदपुर रक्का थीर दाकद ने चारी थीर मिल्ली से लेकर मीतर । की खार बहरपमाह सनसाई ॥ १०। खीर दाजदें की वहाई खोधक होती गई श्रीरं सेनास्रों का परमेक्टर यदेवा उस की संग रहता था।।

११ । श्रीर सीर् के राजा छीराम् ने टाकट के पास दत भीर देवदार की लकही और वहर्ड श्रीर राज भेजे श्रीर उन्हों ने दाकट के लिये रक सवन वनाया ॥ १२ । श्रीर दाकट की निश्चय है। ग्रया कि पदीवा ने मुसे इसाग्ल का राजा करके स्थिर किया श्रीर श्रपनी इसाग्ले प्रजा के निमित्त मेरा राज्य बकाया है ॥

१३। जय टाकट देन्नोन् से याया उस के पीहें उस ने यह शलेम् की ख़ीर खीर रागेलियां रख लिई ग्रीर स्नियां कर लिई छार उस के छीर येटे घेटियां उत्पन्न दूर्ड ॥ १४। उस के की सन्तान यह शलेम् में उत्पन्न दुण उन के ये नाम हैं खर्षात् शम्मू शिखाय् नातान् मलैसान्, १५। यिमार् ग्लीशृ नेपेग् यापी, १६। एलीशामा एल्यादा ग्रीर ग्लीपेलेत्॥

१७। जय प्रतित्रितयों ने यह सुना कि इसारल् का राजा देने के लिये टाजट का व्यक्तियेक हुआ। तव चय पालिण्ती टाकद की ग्रांत में निकले यह सनकर दाकद गढ में चला गया॥ १८। तय पलिक्ती श्राकर रपाईम् नाम तराई में फैल गये ॥ १९ । से दाकद ने यद्दावा में प्रका क्या में प्रतिदित्तवीं पर चळाई कर बया तू चन्हें मेरे हाथ कर देशा यहाया ने टाकद से कहा चटाई कर क्योंकि में निरुचय पीलिबितयों की तेरे छाच कर दंगा ॥ २०। सी दाकद वाल्परासीम् की गया थार दाकद ने उन्हें वहीं मारा तब उस ने कहा यहावा मेरे साम्दने द्दीकर मेरे शत्रुखीं पर जल की धारा की नाई टूट पहा है इस कारण उस ने उस स्थान का माम वार्ल्परामीस्' रक्या ॥ २९ । घटां उन्हा ने ग्रपनी मुरतीं की छीड़ दिया ग्रीर दालद ग्रीर उस के जन चन्दे चठा ले गये ॥

२२। फिर दूसरी बार पोलक्ती चढाई करके रपाईस् नाम तराई में फैल गये॥ २३। जब दाखद ने यहावा से प्रका तथ उस ने कहा चढाई न कर उन को पोक्टे से द्यमकर तूस वृक्षों को साम्छने से उम पर कापा मार॥ २४। श्रीर खब तूस वृक्षों को पुनींगयों में से सेना के चलने की सी खाइट तुमे

<sup>(</sup>१) खर्थात् टूट पहने का स्थान ।

सुन पड़े तय यह जानकर फुर्ती करना कि यहाया का चंदूक मेरे यहां क्योंकर कार ॥ १० । से दाकद पिलिश्तियों की सेना के मारने की मेरे खागे क्यों क्यों यहाया के चंदूक की खपने यहां वाकदपुर में पहुं-पद्यारा है ॥ २५ । यहाया की इस खाना के खनुसार करके दाकद ग्रेया से लेकर ग्रेजेर् की पिलिश्तियों पहुंचाया ॥ १९ । खार यहावा का चंदूक ग्रती की मारता ग्रामा ॥

(पवित्र सहक का यहरानेन् में परुषाया जाना)

र्द् फिर दाक्षद ने एक और बार इसा-एस् में से सब बड़े बीरी की क्षा तीस एकार घे ण्कट्टा किया ॥ २ । तब टाउट धार जितने लाग उस के संग घे वे सब उठकर यएदा के याले नाम स्थान से चले कि परमेश्वर का यद संदक्ष से आएं दो करयो पर विरासनेहारे श्रेनायों के पराया का करायता है। । । सा इन्हों ने परमेश्वर का संदुक एक नई गाडी पर चडाकर टीले पर रहनेहारे खबीनादाय के घर से निकाला द्वीर प्रयोगादाय के उच्चा यौर प्रयो नाम दो पुत्र उस नई गाड़ी की शंक्षने लगे॥ ह। सा उन्हों ने उस की परमेज्यर के संदुक समेत टीले पर रहनेहारे प्रवीनादाव के घर से बाहर निकाला कीर बक्ती मंद्रक के बारी बारी चला। १। बीर दाकद थीर इसाम्ल् का सारा घराना यदीया के थारी सनीयर की लक्षही के बने इर सय प्रकार के यात्र चौर योगा सारंगिया इफ हमर कांक यजाते रहे ॥ इ । खय ये नाकीत् के खिलदान तक प्राये सब उड़्या ने चपना राद परमेडकर के सदक की खार यङाबार उम्रे चाम लिया क्योंकि वैसी ने ठाकर यार्थ । १। राव वदीवा का कीप उच्चा पर भड़क चठा सार परमेज्यर ने इस की दीय की काररा उस की वहां रेसा सारा कि वह वहां परमेश्वर के मंद्रक के पास मर गया ॥ ८। तत्र दाकद स्राप्यस् ष्ट्रणा इस लिये कि यहावा उच्चा पर टूट पढ़ा था थ्रीर उस ने उस म्यान का नाम पेरेमुड्जा रक्खा यह नान खाल के दिन ला पहा है ॥ १ । खीर उस दिन दाइद यहावा से हरकर कप्तने समा यहावा

(३) सदीत् छल्ना पर टूट पहना ।

ने यदीवा को संदूक की अपने यहां वाकदपुर में पहुं-चाना न चादा पर ग्रास्वासी खोवेदेदीम् के यहां पहुंचाया॥ ११। थै।र यदेवा का संदूक ग्रासी धोबेदेदोम् के घर में तीन महीने रहा खीर गरीया ने बोधिदेदीम् थीर उस के सारे घराने की षाञीप दिई॥ १२। तम्र दाकद राजा की यद घताया गया कि यदीवा ने श्रोधेदेदीम् के घराने पर थै।र से। कुछ उस का दै उस पर भी परमेश्वर के संदक्ष के कारय शाशीय दिई है से दाकद ने वाकर परमेश्वर के संदूक की खोबेदेदीम् के घर से दासदपुर में यानन्द के साथ यहुवा दिया ॥ १३। त्रव यहे।या के चन्द्रक के उठानेहारे कः कदम चल चुके तव दाऊद ने गक वैल श्रीर एक पीसा हुआ यहड़ा यांस कराया॥ १८। श्रीर दासद सनी का ण्याद कमर में कसे हुए यदीवा के समुख तन मन से नाचता रहा॥ १५। सा दाबद छीर इसारल्का सारा घराना यदे। या के सन्द्रक की जयजयकार करते थार नरसिंगा फूंकते हुए ले चला॥ १६ । जब यदेखा का सन्द्रक दाजदपुर में था रहा था सब बाक्ल्की बेटी मीक्ल्ने खिडकी में से कांककर दाकद राजा की यदावा के सन्भुव नाचते कूदते देखा थैं।र इसे मन टी मन तुच्छ जाना ॥ १०। यो लाग यदे। या का चट्क मीतर ले आये और उस के स्थान मे अर्थात् उस तंत्र में रक्ष्या की दाकद ने उस के लिये खड़ा कराया या और दाकद ने यदीवा के सन्मुख द्देमचित थ्रीर मेलवित चड़ाये॥ १८। जब दाजद द्दामद्यति थीर मेलवलि चट्टा चुका तद उस ने सेनाओं के पदाया के नाम से प्रका की श्राशीर्वाट दिया॥ १९। तथ उस ने सारी प्रचा की स्त्रधात क्या स्त्री क्या पुरुष सारी इसाएली भीड़ के लागों को एक एक राटो थै।र एक एक ट्कड़ा नार थै।र किशिसश की एक एक टिकिया बंटवा दिई। तय प्रजा के सब लेगा अपने खपने घर चले गये ॥ २०। तय टाकद अपने घराने की याशीर्घाट देने की लिये ताटा सार शाकल की घेटी मीकल दाकद से मिलने

<sup>(</sup>१) मूस में जिस पर नाम करूबी पर विरालनेहारे सेनाक्षी के बहाबा का नाम पुकारा पवा।

क्षेत निकलकर कहने लगी थाल इसारल् का राजा जिस अपना गरीर अपने कर्मचारियों की लैंडियों के समझने ऐसा उचाड़े दुर था जैसा कोई निकरमा अपना तन उचारे रहता है तस क्या ही प्रतापी देख पड़ता था ॥ २९ । दाकद ने मीकल् से कहा यहीवा जिस ने तेरे पिता और उस के सारे घराने की सन्तो मुझ को खुनकर अपनी प्रजा इसारल् का प्रधान हीने को उहरा दिया है उस के समुख में ऐसा सेना और में यहीवा के समुख खेला करंगा भी ॥ २२ । और इस से भी में अधिक तुच्छ बनुगा और अपने लेखे नीच उहवंगा और जिम लेंडियों की तू ने चर्चा किई वे भी मेरा आहरमान करेगी ॥ २३ । और शासल् को खेटी मीकल् को मरने के दिन लों उस के कोई सन्तान न शुखा ॥

(वाजद का मन्दिर यनवाने की इच्छा करना ग्रीर यहीवा का दाखद के वत्र में सनातन राज्य स्थिर करने का बचन देना)

अब राजा अपने भवन में रहता था और यहीवा ने उसकी उस की चारीं और

के सब प्रत्रुकी से विद्याम दिया था, २ । तब रासा नातान् नाम नबी से कहने लगा देख मे ता देखटाक की वने हुए घर में रहता हूं परन्तु परमेशवर की यंदूक तंत्रू में रहता है ॥ इ। नातान् ने राजा से कदा जी कुछ तेरे मन में देा उसे कर क्योंकि यहात्रा तेरे सग है। ४। उसी दिन रात की यद्दीवा का यद वचन नातान् के पास पहुंचा कि, ५। जाकर मेरे दास दाजद से कह यहावा यो कहता है कि वया तू मेरे निवास के लिये घर बनवाएगा ॥ ६ । जिस दिन से मैं इसार्यालयों की मिस से निकाल लाया आज के दिन लों में कभी घर में नहीं रहा सब्ब को निवास में श्राया जाया करता हूं॥ २। जहां जहां में सारे इसार्यालया के बीच आया जाया किया क्या में ने कही इसारल् के किसी गोत्र से जिसे में ने अपनी प्रजा इसारल् की चरवाही करने की ठदराया हा ऐसी बात कमी कही कि तुम ने मेरे लिये देवदार का घर क्यों नहीं बनवाया ॥ ८ । सेा षय तू मेरे दास दाकद से ऐसा कद्द कि सेनाओं।

का यहावा यें कहता है कि में ने तो तुमे भेडवाला से शीर भेडसकारियों के पीछे पीछे फिरने से इस भनसा से ख़ुला लिया कि तू मेरी प्रका दशारल का प्रधान दे। जार ॥ ९। कीर जदां कहीं तु स्राया गया वहा वहां में तेरे संग रहा खीर तेरे सारे शत्रुकों को तेरे सम्बने से नाश किया है। फिर में तेरे नाम की पृष्टियी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान बड़ा कर दूंशा॥ १०। श्रीर मे श्रपनी प्रका इस्रारल् को लिये एक स्थान ठहरासंगा श्रीर उस की स्थिर करा। कि बह अपने ही स्थान मे वसी रहेगी और कभी चलायमान न होगी और क्रिंटल स्रोग चसे फिर दुःख न देने पाएंगे जैसे कि पहिले दिनों में, १९। बरन उस दमय से भी सब मै अपनी प्रजा इचारज् के जपर न्यायी ठइराता षा खार मै तुमे तेरे सारे शत्रुकों से विश्वाम दूंगा। थीर यहावा तुमे यह भी बताता है कि यहावा तेरा घर बनाये रक्त्बेगा । १२। जब तेरी यायु पूरी है। जारगी थार तू अपने पुरस्ताओं के संग से जारगा तब में तेरे निज वंश के। तेरे पी हे खड़ा करके उस के राज्य की स्थिर कक्षा। १३। मेरे नाम का घर वही वनवारमा सार में उस की राजगद्वी की सदा लों स्थिर रक्ष्यंगा॥ १८। में उस का पिता ठहमा। कीर वह मेरा पुत्र ठहरेगा यदि वह अधर्म करे ता में उसे मनुष्यों के याग्य दगड से ख्रीर खादीं मयें। के याग्य मार से ताङना दूंगा ॥ १५। पर मेरी करुणा उस पर से ऐसे न इटेगी जैसे में ने शासल् पर से इटाकर उस को तेरे आगे से दूर किया। १६। वरन तेरा घराना थीर तेरा राज्य तेरें साम्हने सदा श्रटल छना रहेगा तेरी ग्रही सदा लें बनी रहेगी ॥ १७। इन सब वातों खार इस सारे दर्जन के अनुसार नातान् ने दाखद की समका दिया॥

१८। तब दाकद राजा मीतर जाकर यहीवा के उन्तुख बैठा थार कहने लगा है प्रभु यहीवा में ती क्या हू थार मेरा घराना क्या है कि तूने मुक्ते यहां सो पहुचा दिया है॥ १९। पर तीभी है प्रभु यहोवा

<sup>(1)</sup> मूल में तेरे लिये घर बनारगा। (३) मूल में तेरे वज की जी तेरी 'ग्रान्तरिया से निकलेगा।

यह तेरी दृष्टि में होटी सी बात तुई क्योंकि तू ने अपने दास के घराने पर ऐसी आशोप दे कि बह प्रपने दास के घराने के विषय प्राप्तों के बहुत दिना तक की चर्चा किई है। धीर हे प्रभु यहीवा यह तो मनुष्य का नियम है। २०। दासद तुभ से श्रीर क्या कर सकता दे दे प्रभु परीया तू ते। अपने दास को खानता है। २९। तू ने श्रपने घचन के निमित्त श्रीर थपने ही मन के अनुसार यह सब वहा काम किया दै कि तेरा दास उस की जान ले॥ २२। इस कारत है यहीया परमेश्वर तू महान् है फ्योंकि जे। कुछ एम ने अपने कानों से सुना दे उस के अनुसार तेरे तुल्य कोई नदीं खीर न तुमे होड कोई खीर परमेक्टर है ॥ २३। फिर तेरी प्रका इखारल् के भी तुरय कीन है घद ता पृचियो भर मे एक हो जानि है। उसे परमेश्वर ने जाकर खपनी निज प्रवा करने को हुड़ाया इस लिये कि घट अपना नाम करे मार तुन्दारे लिये घड़े घड़े काम करे बीर तू अपनी प्रका के साम्द्रने लिसे तू ने मिसी खादि जाति जाति के लागी धार उन के देवताया से हुड़ा लिया धापने देश के लिये भयानक काम करे। २८। खेर तूने स्रपनी प्रजा इसाम्ल्को स्रपनी सदा को प्रजा द्दोने के लिये ठदराया खीर दे यदाया तू खाय उस का परमेश्वर ठट्टर गया ॥ २५ । के अब दे यहावा परमेश्चर तूने जा वचन श्रपने दास के खीर उस के घराने के विषय दिया है उसे सदा के लिये स्थिर कर श्रीर खपने करे के बातुसार ही कर ॥ २६ । थीर लाग यह करकर तेरे नाम की महिमा सदा किया करें कि सेनाओं का यहीवा इसाएल् के कपर परमेश्चर है। श्रीर तेरे दास दासद का घराना तेरे साम्दने पाटल रहे ॥ २० । क्यों कि हे सेनायों के यदेग्या चे इसाम्ल् के परमेश्यर तू ने यह कहकर श्रापने दास पर प्रगट किया है कि में तेरा घर वनाये रदूरेगाः इस कारत तरे दास की तुक से यह प्रार्थना करने का हियाय हुआ है ॥ २८ । श्रीर प्रव हे प्रमु यहावा तू ही परमेश्वर है बीर सेरे वचन सत्य ठहरते हैं थीर तू ने अपने दास से यह भलाई करने का यचन दिया दे॥ २९ । से वाव प्रसन्न देशकर

तेरे चन्मुख चदा लें बना रहे क्योंकि हे प्रमु यहोबा तूने ऐसा दी कदा दे और तिरेदास का घराना तुम से खाशीय पाकर सदा लीं धन्य रहे।

(दाकद के यिजया का सचेप वर्षन.)

C. इस की पीछे दालद ने पोलिम्तियो की जोतकर खपने खधोन कर लिया थार दाकद ने पलिश्तियों की राजधानी की प्रमुता उन के दाय से कोन लिई ॥ २। फिर उस ने माखाविया की भी जीत उन की भूमि पर लिटा-कर देशों से मापा तब दे। दोरों के लोग मापकर घात किये ग्रीर होरो भर के लेगा जीते होड़ दिये। तब माळाबा दाजद के अधीन देशकर भेंट ले याने लगे॥ ३। ि जय सेवा का राजा रहाव् का पुत्र इददेवेर् महानद के पास अपना राज्ये फिर ह्यों का त्यों करने की जा रहा था तब दाकद ने उस को जात लिया॥ 8। श्रीर दासद ने उस से एक इजार सात सा सवार स्नार वोस इजार प्यादे क्रोन लिये थीर सब रचवाले घोड़ों के सुम की नस कटवाई पर रक सा रचवाले घोड़े वचा रक्खे। ५। थ्रीर जब दिसिङ्क के घरामा सेवा के राजा इददेखेर की सदायता करने की श्राये तब दाजद ने अर्राामया मे से वाईस इजार पुरुष मारे ॥ ई । तब दालद ने दिसिक्क् के खरास् म के सिपादियां को चै। कियां बैठाई सा खरामा दाकद के खघोन दीकर भेंट ले पाने लगे। थीर जहां जहा दाजद जाता वहाँ वहां यदीवा उस की जिताता था ॥ छ । श्रीर इददेखेर् के कर्माचारिया के पास साने की जा काली घों उन्दे दाऊद लेकर यक्यलेम् की खाया। ८। थ्रीर खेतद् थ्रीर घेरेति नाम छददेवेर् के नगरी से दाकद राजा बदुत ही पीतल ले भागा॥ ९। थीर जय हमात् के राजा तोई ने सुना कि दाजद ने दददेनेर् को सारो सेना की जीत लिया, १०। तव तोई ने योराम् नाम अपने पुत्र की दाजद राजा

<sup>(</sup>१) बूल में पलिपितचे। की भाता का बाग।

<sup>(</sup>३) मूल में दाय।

<sup>(</sup>१) नून में तेरे लिवे घर बनालगा।

के पास उस का कुशल दोम प्रक्रने खीर उसे इस लिये वधाई देने की भेजा कि उस ने इददेनेर् में लड़ करके उस की जीत लिया या व्योकि इददेवेर तार्ड से लड़ा करता था। थीर बारान चांदी साने थीर पीतल को पात्र लिये हुए आया॥ १९। इन की दालद राजा ने यद्दावा के लिये पवित्र करके रक्षा थ्रीर वैसा ही खपनी जीती दुई सब जातियों के सोने चांदी से भी किया, १२। अर्थात् अरामिया माश्रावियो श्रम्मोनिया पलिश्तिया श्रीर श्रमालेकिया को चीने चादी की स्त्रीर रही हू की पुत्र से खा की राजा इददेखेर् की लूट की रका॥ १३। ग्रीर जब दाकद सानवाली तराई में अठारह इजार अरामियों की मारके लीट आया तब उस का वड़ा नाम दी गया॥ 98। फिर उस ने एदोस् में सिपाहियों की चै। किया बैठाई सारे एदास् में उस ने सिपाहियों की चौकिया बैठाई से सब एदामी दाकद के अधीन हा गये। थ्रीर दाजद बड़ां जहां जाता वहां वहा यहीया उस को जिताता था।

(दाकद के कर्मवारिया की भागावली)

१५। दाकद तो सारे इसाएल् पर राज्य करता था और दासद श्रपनी सारी प्रजा के साथ न्याय श्रीर धर्माकेकान करता था॥ पद्दी श्रीर प्रधान सेनापति सदयाइ का पुत्र योखाव या इतिहास का लिखनेद्वारा अहीलूद् का पुत्र यहीशापात् था, १७। प्रधान याजक बाहीतूब् का पुत्र सादीक् श्रीर एव्यातार् का पुत्र अहीमेलेक् घे मंत्री सरायाद् थां, १८। करोतियों श्रीर पलेतियों का भवान यहीयादा का युत्र धनायाष्ट्र था थै।र दाजद को पुत्र भी मन्नी ये।।

(नपीबेशित् का खचा पद शाप्त करना)

टें दि जिद में पूका क्या शाकल के घरामें में से कीर्द खब लें। घचा है जिस की में योनातान् के कारण प्रीति दिखार्स ॥ २। श्रांकल् के घराने का ता सीवा नाम एक कर्म्मेदारी था वह दाकद के पास बुलाया

गया और अर्थ राजा ने उस से पूछा क्या तूसीका है तब उस ने कहा हां तेरा दास बही है। इ।

(१) वा याजवा।

राजा ने पूका क्या भाकतू के घराने में से कोई ख्रय सी बचा है जिस को में परमेश्वर की सी प्रीति दिखास सीवा ने राजा से कदा दो योनातान् का एक बेटा तो है जो लंगड़ा है॥ ४। राजा ने उस से पूका यद कर्रा है सीवा ने राजा से करा वद तो लोदवार् नगर मे अम्मीएल् के पुत्र माकीर् के घर में रहता है॥ ॥। से राजा दासद ने दूत भेजकर उस की लादबार् से अम्मीएल् के पुत्र माकीर् के घर से युलवा लिया ॥ ई। जब मपीवाणित जा यानातान् का पुत्र थीर शासल् का पोता था दासद के पास श्राया तय मुद्द के बल जिरके दग्रहवत् किई। दाकद ने कहा है मर्पाद्रोशेत् उस ने कहा तेरे टास को क्या खाचा॥ १। दाकद ने उस से कहा मत डर तेरे पिता यानातान् के कारण में निश्चय तुक का प्रीति दिखालगा थीर तेरे दादा ग्राकल् की सारी भूमि तुसे फेर दूगा ग्रीर तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर ॥ द। उसे ने टराइयत् करके कदा तेरा दास क्या है कि तूमुक ऐसे मरे कुती की ग्रीर हृष्टि करे॥ १। तब राजाने शाकल्के क्रमीचारी सीवा की घुलवाकर उस से कहा जी कुछ शाकल् श्रीर उस की सारे घराने का था सा में ने तेरे स्वामी के पाते की दे दिया है।। १०। वा तू श्रपने बेटों श्रीर सेवकों समेत उस की मूमि पर खेती करके उन की उपज ले स्नाया करना कि तेरे स्वामी के प्राते का भाजन मिला करे पर तेरे स्वामी का पाता मपीवाणित मेरी मेज पर नित्य भाजन किया करेगा। सीवा के ता पन्द्रच पुत्र ग्रीर वीस सेवक थे॥ ११। सीबा ने राजा से कहा मेरा प्रमु राजा श्रापने दास की जी जी श्राचा दे चन समें। के अनुसार तेरा दास करेगा। वाकद ने कहा मपीबाशेत् राजकुमारा की नाई मेरी मेळ पर भाजन किया करे॥ १२। सपीक्षीशित् की भी मीका नाम एक क्रीटा बेटा था और सीवा के घर में जितने रद्वते ये से सब मणीविश्येत् की सेवा करते थे। १३। और मघोबोशेत् यस्थलेम् मे रहता था क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भीजन किया करता या थीर वह दोनों पांचों का पंगुला या ॥

(सम्मानिया के साथ युद्ध होने श्रीर दाऊद के पाप में फसने का वर्रन)

१०. इस के पीके अम्मोनिया का राजा मर गया थीर उस का धानून् नाम पुत्र उस के स्थान पर राजा तुषा॥ २। तब दासद ने यय शाचा कि सैसे घानून् के पिता नाष्टाश्र ने मुभ का प्रीति दिखाई घी वैसे ही मैं भी हानून की प्रीति दियाजा। से दाजद ने अपने कई कर्म चारियों की उस के पास उस की पिता के विषय ग्रांति देने के लिये भेज दिया। ग्रीर दाजद के क्रमंचारी प्रस्ते।निये के देश में श्राये ॥ इ। पर श्रम्मेा-नियों के दाकिम अपने स्थामी दानुन् से कदने लगे दालद ने वा तरे पास शांति देनेदारे भेले हैं सा व्या तेरी समक्त में तेरे पिता का खाद शकरने की मनसा से भेजे है क्या दाजद ने श्रपने कर्माचारियों की तेरे पास इसी मनसा से नहीं भेजा कि इस नगर में ठूठुकांठु करके थार प्रम का भेद लेकर प्रम की उलट दें। ह। से धानून् ने दाजद के क्रामंचारियों की पकडा कार उन की खाधी खाधी डाड़ी मुख्याकर थीर षाधे वस्त्र ष्रार्थात् नितम्व लें कटवाकर उन की जाने दिया ॥ ५। इस का समाचार पाकर दाजद ने कागा का उन से मिलने को लिये भेजा क्योंकि वे यदुत सजाते घे थै।र राजा ने यद कदा कि जब सी तुम्दारी डाहियां बढ़ न कारं तब सो बरीदी मे ठदरे रहा तब लीट प्राना ॥ ६। जब प्रमोनिया ने देखा कि एम दाजद की घिनीने लगे है तब थामी नियो ने वेत्रदेव श्रीर देवा के बीस दतार ष्यरामी प्यादी की श्रीर एकार पुरुषी समेत माका की राजा की और बारह इजार तीबी पुरुषों की घेतन पर युलवाया॥ १। यद सुनक्षर दाखद ने याश्राय श्रीर श्रारवीरी की सारी सेना की भेजा। दातव श्रम्मोमो निकले श्रीर फाटक ही के पास पांति बांधी थीर सेवा थीर रहाव के अरामी शीर तिख् श्रीर माका के पुरुष उन से न्यारे मैदान मे चे ॥ १ । यह देखकर कि स्नागे पीके दोनें स्नार इमारे विषष्ठ पाति वन्धी है याखाव ने सब बहे थड़े इसारली घीरों में से कितना की कांठकर बरा- याबाल् की खीर उस के सा अपने सेवकी खीर

मियों के साम्हने उन की पाति धन्धाई, १०। श्रीर थीर लेगो का अपने भाई अधीरी के दाथ सींप दिया थीर उस ने अमोनियों के साम्हने उन की पांति बन्धाई॥ १९। फिर उस ने कहा यदि प्ररामी मुक पर प्रवल दोने लगे तो तू मेरी सहायता करना श्रीर यदि अम्मोनी तुभ पर प्रवल दोने लगे ते। मै आकर तेरी यदायता करंगा ॥ १२ । तू दियाय वांघ और इम खपने लेगो। थीर अपने परमेश्वर के नगरीं के निमित्त पुरुवार्थ करें श्रीर यदावा जैसा उस की ष्रच्छा लगे बैसा करे॥ १३ । तब याष्ट्राव् थीर जो लोग उस के साथ थे अरामिया से युद्ध करने की निकट गये थीर वे उस के सामदने से भागो ॥ 98 । यद देखकर कि प्ररामी भाग गये हैं श्रमोनी भी श्रवीशै के साम्दने से भागकर नगर के मीतर घुषे। तब योषाव श्रम्मोनिया के पास से साटकर यद्यालेम् का याया ॥ १५। फिर यह देखकर कि इम इसारलियों से दार गये खरामी स्कट्टे दुर ॥ १६। खीर इददेवेर् ने दूत भेजकर महानद के पार के अरामियों को खुलवाया श्रीर वे इददेनेर् के सेनापति श्रीव्रक् की श्रपना प्रधान बनाकर देलास् की आये॥ १०। इस का समाचार पाकर दाकद ने सारे इसाएलियों को एकट्टा किया थीर यहन के पार दीकर देलास् में पहुंचा तब ष्ररास् दाकद के विषद्व यांति बांचकर इस से लहा॥ १८। पर ष्परामी इसारांखयां से भागे खार दाजद ने प्ररामियी में से सात सा राष्ट्रियों और चालांस इकार सवारी की मार हाला थार उन के सेनापति धावक की रेसा घायल किया कि बह बहीं सर गया ॥ १९ । यह देखकर कि इस इसारल् से हार गये हैं जितने राजा इददेनेर् के अधीन ये उन सभी ने इसारल् के साथ संधि किई ग्रीर उसके अधीन हा गये। श्रीर अरामी श्रमोनिया की धीर उदायता करने से हर गये।

११ फिर जिस समय राजा लोग मुझ उउ समय अर्थात् खरस को पार्रम में दाजद ने

की नाम किया और रच्या नगर की घेर सिया। पर दाकद यक्शलेम् मे रह गया॥

२। सांस की समय दाजद पलंग पर से उठकर राजमवन की कत पर टइल रहा था और कत पर से इस की एक स्त्री जी श्रांत सुन्दर श्री नदाती हुई देख पही ॥ ३। जब दाजद ने भेजकर उस स्त्री को पुरुवाया तब किसी ने कहा क्या यह रुसीयाम् की बेटी थ्रार हिती फरियाह की स्त्री वत्शेवा नहीं है। ४। तब दाजद ने दूत भेजकर उसे युलया लिया थीर बह दाकद के पास आई थीर उस ने उस से प्रस्ता किया वह तो ऋतु से शुद्ध दे। गई घी तब वह अपने घर लाट गई ॥ ५। सा वह स्त्री गर्भवती दुई तब दाकद के पास कहला भेका कि मुक्ते गर्भ दै॥ ६। से। दाकद ने यायाव् के पास कहला भेजा कि दित्ती करिय्याद की मेरे पास भेज तव योष्राव् ने करियाइ की दोकद के पास भेज दिया ॥ ७। जब करिय्याइ उस को पास आया तब दाजद ने उस से याश्राह्य और सेना का क्याल दोम श्रीर युद्ध का दाल पूर्वा॥ ८। सब दाजद ने करियाइ से कहा अपने घर जाकर अपने पान धे। के करियाइ राजभवन से निकला थ्रीर उस के पीहे गजा के पास से कुछ इनाम भेजा गया॥ १। पर करियाइ अपने स्वामी के सब सेवकी के संग राज-भवन के द्वार में लेट गया भीर अपने घर न गया। ९०। जब दासद की यह समाचार मिला कि करिय्याङ् अपने घर नहीं गया तब दाकद ने करिय्याङ् से कदा क्या तूयात्रा करके नहीं आया से प्रपने घर क्यों नहीं गया ॥ ११ । करिय्याद् ने दाकद से कहा जब संदूक थार इसारल थार यहूदा भीपंडियों में रहते हैं श्रीर मेरा स्वामी यात्राह्य श्रीर मेरे स्वामी को सेवक खुले मैदान पर हरे किये हुए हैं। तो क्या में घर जाकर खाक पीक खार अपनी स्त्री को साथ सेक लेरे ज़ीवन की सेंह थीर लेरे प्राय की सेंड कि में ऐसा काम नहीं करने की ॥ १२। वाजद ने जरिय्याइ से कन्ना आक यहीं रह और कल में तुमी विदा कदगा से करियाइ उस दिन और

सारे इसारिलया की भेजा थै। उन्हों ने असोनियों दूसरे दिन भी यखशलेम् मे रहा॥ पः । तय दाऊद ने उसे नेवता दिया श्रीर उस ने उस के साम्हने खाया पिया श्रीर उस ने उसे मतवाला किया श्रीर सांस की वह ग्रापने स्वामी के सेवकी के संग श्रापनी चारपाई पर साने का निकला पर खपने घर न गया ॥ 98 । विदान की दाजद ने यात्राव् के नाम पर रक चिट्ठी लिखकर करियाइ के दाय में भेज दिई ॥ १५ । उस चिट्ठी में यह लिखा था कि सब से घोर युद्ध के साम्दने करियाच् की ठदराखी सब चसे क्रोडकर लैंडि खाखी कि यद घायल दीकर मर जाए।। १६। थीर योषाञ्च ने नगर की खर्की रीति से देख भालकर जिस स्थान मे बद जानता षा कि बीर दै उसी में करियात् की ठत्ररा दिया। १०। तव नगर के पुरुषों ने निकलकर योखाव् वे युद्ध किया थीर लेगों में से अर्थात् दाकद के सेवकी में से कितने खेत ग्राये श्रार उन में हित्ती करियाइ भी मर गया ॥ १८। तव योखाव् ने भेजकर दाजद की युद्ध का सारा दाल बताया, १९ । श्रीर दूस की श्राचा दिई कि सब तूयुह का सारा दारा राजा की यता चुकी, २०। तय यदि राजा जलकर कहने लगे तुम लाग लड़ने की नगर के ऐसे निकट क्यो गये क्या तुम न जानते घे कि वि ग्रहरपनाइ पर से तीर क्रोड़ेंगे ॥ २९। यस्टवेशेत् के पुत्र प्रबीमेसेक् का किस ने मार डाला क्या एक स्त्री ने शहरपनाद पर से चक्की का उपरला पाट उस पर ऐसा न हाला कि वह सेबेस् में मर गया फिर तुम ग्रहरपनाह की रेसे निकट क्यो गये, ता तू यो कटना कि तेरा दास करिय्याच् हिसी भी मर गया ॥ २२ । से। दूत चल दिया थ्रीर जाकर दाजद से यायाव की सारी बाते वर्णन कि ई ॥ २३ । दूत ने दासद से कहा कि वे लेगा इस पर प्रवल दोकर सैदान से इसारे पास निकल आये फिर इस ने उन्दे फाटक ली खदेड़ा । २४। तब धनुर्धारियों ने शहरपनाह पर से तेरे कनी पर तीर के। ड़े चौर राजा के कितने जन नर गये थीर तेरा दास करियाद् हित्ती भी सर गया॥ २५। दाजद ने दूस से कचा यात्राय् से यां कचना कि इस बात के कारण चवास न दे। क्योंकि तलवार

जैसे इस की वैसे उस की नाश करती है से तून नगर | है कि मैं ने तेरा अभिग्रेक कराकी तुभी इसारल् के विक्ष व्यधिक दृढ़ता से लड़कर उसे उलट दे बीर सू उसे दियाय यंधाना ॥ २६ । जय करियाद की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया तब वह खपने पति के लिये राने पीटने लगी ॥ २०। थार जब उस की बिलाप के दिन बीत चुके तब दाकद ने भेजकर एस की छापने घर में घुलधा रख लिया से। यह उस की स्त्री हा गई थै।र वेटा जनी। पर यह काम जी दालद ने किया से। यहीवा की व्रुरा लगा ॥

१२ सी यहावा ने दासद के पाय के पास जाकर कहने लगा एक नगर में दो मनुष्य रहते थे जिन में से एक धनो श्रीर एक निर्धन था॥ २। धनी के पाच तो बहुत सी भेडवकरियां शौर गाय घैल थे ॥ ३। पर निर्धन के पास भेड़ की सक क्रोटी बच्ची की कोड़ क्क भीन या और उस की उस ने मोल लेकर जिलाया था थीर यह उस के यहां उस के वासबच्चों के साथ ही बढ़ी थी वह चस की टुकड़े में से खाती और उस के कटोरे मे से पीती श्रीर उस की गोद में सेाती थी श्रीर बह उस को बेटो सी बनी घी॥ ह। श्रीर धनी के पास एक घटोची खाया थीर उस ने उस घटोची के लिये को उस के पास स्नाया या भी जन वनवाने को प्रपनी भेडवकरियों वा गाय वैलों में से कुछ न लिया पर उस निर्धन मनुष्य की भेड़ की बच्ची लेकर उस जन के लिये जो उस के पास ग्राया था भोजन वनवाया॥ ५। तव दाकद का कीप उस मनुष्य पर बहुत भडका थीर उस ने नातान् से कहा यदे। वा के कोवन की सेंद्र जिस मनुष्य ने ऐसा काम किया सा प्राखदश्रद के येग्य है ॥ ६। श्रीर उस की वह भेड़ की बच्ची का चै।गुणा भर देना देशा इस लिये कि उस ने ऐसा काम किया और कुछ दया नही किई॥

मनुष्य है। इसारल् का परमेश्वर यहावा या कहता । चारी उस की बच्चे के मरने का समाचार देने से

का राजा ठहराया थीर में ने तुमे शासल् के हाथ से बचाया ॥ ८। फिर में ने तेरे स्वामी का भवन तुक्ते दिया थार तेरे स्वामी की स्त्रियां तेरे भाग के लिय दिई श्रीर मे ने इक्षारल् श्रीर यहदा का घराना तुभी दिया था और यदि यह घोडा या तो मै तुभी श्रीर भी बहुत कुछ देनेवाला था ॥ ९ । तू ने यहावा की श्रीचा तुट्छ जानकर क्यों यह काम किया जी उस के सेखें बुरा है हिती करियाह की तू ने तलवार से घात किया श्रीर उस की स्त्री की अपनी कर लिया है थार करियाह का अम्मानियां की तलवार से मार हाला है॥ १०। से। श्रव तलवार तेरे घर से कभी दूर न द्वागी क्योंकि तू ने मुक्ते तुच्छ जानकर हित्ती करियाह की स्त्री की अपनी स्त्री कर लिया है ॥ ११ । यहावा यो कहता है कि युन में तरे घर में से विपत्ति उठाकर तुभा पर हालूगा थीर तेरी स्त्रियों की तेरे साम्दने लेकर दूसरे की दूंगा थीर वद दिनद्वदरी तेरी स्त्रियों से क्षुकर्म्म करेगा॥ १२। तू ने ती घर काम क्रिपाकर किया पर मै यह काम सारे इश्वारल् के साम्हने दिनद्वपहरी कराकाा ॥ १३। तब दाजद ने नातान् से जहा में ने यहावा के विष्टु पाप किया है। नातान् ने टाकद से कहा यहावा ने तेरे पाप की दूर किया है तू न मरेगा। 98। तै। भी तूने जा इस काम के द्वारा यहावा के शत्रुष्यों को तिरस्कार करने का बड़ा श्रवधर दिया है इस कारण तेरा की घेटा उत्पन्न हुआ है से अवश्य ही मरेगा ॥ १५ । तब नातान् अपने घर चला गया ॥

थीर जी बच्चा करियाष्ट्रकी स्त्री दाकद का जनमाया जनी थी वह यहावा का मारा बहुत रागी हो गया॥ १६। से। दासद उस लहको को लिये परमेश्वर से विनती करने लगा श्रीर उपवास किया थीर भीतर जाकर रात भर भूमि पर पढ़ा रहा॥ १७। तुझ उस को घराने को पुरानिये उठकर उसे भूमि पर से उठाने के लिये उस के पास गये पर उस ने नाइ कि ई छीर उन के संग रोटी न खाई ॥ १८। o। तब नातान् ने दाजद से कहा तू ही वह सातवे दिन बच्चा भर गया श्रीर दालद के कर्मा-

हरे उन्हों ने तो कहा या कि कब की बच्चा कीता। रहा तब लें उस ने हमारे समकाने पर मन न लगाया यदि इस उस की बच्चे के मर खाने का द्वाल सुनारं ते। वद बहुत दी खिंधक दुःखी द्वागा ॥ १८ । अपने कर्म्मचारियों की आपम में मुम्मुसाते देखकर दाकद ने जान लिया कि बच्चा मर गया से। दाकद ने अपने कर्माचारियों से पूछा क्या बच्चा भर गया उन्हों ने कहा हो सर गया है ॥ २०। तज्ञ दाकद ने भीम पर वे उठ नहा तेल लगा वस्त्र घदल यद्दीवा के भवन जाकर दयहवत् किई फिर अपने भवन से खाया ग्रीर इस के ग्राचा देने पर रे।टी उस की परासी गर्द ख्रीर उस ने भाजन किया ॥ २९ । तब उस के कर्माचारिया ने उस से पूका तूने यह क्या काम किया है जब लें बच्चा जीता रहा तव ले। तू उपवास करता हुआ राता रहा पर ज्यों हीं बच्चा मर गया त्यो हीं तू उठकर भोजन करने लगा॥ ३२। उस ने उत्तर दिया कि जब लों बच्चा जीता रहा तब लों ता मै यह शेख-कर उपवास करता थीर राता रहा कि का चानिये यहे।वा मुक्त पर ऐसा अनुग्रह करे कि वच्चा जीता रहे ॥ २३ । पर श्रव वह मर गया फिर मै वयवास क्या कर क्या में उसे लाटा ला सकता हूमै ते। उस के पास जाकगा पर वष्ट मेरे पास लैं। इ. न श्रारता ॥ २४ । तत्र दासद ने श्रपनी स्त्री वतशेवा की शांति दिई श्रीर उस के पास जाकर चस से प्रसा किया और वह वेटा बनी थै।र उस ने उस का नाम सुलैमान रक्का थीर यहावा ने चस से प्रेम रक्खा॥ २५। श्रीर उस ने नातान् नबी के द्वारा भेज दिया थीर उस ने यहावा के कारण ष्ठ का नाम यदीदग्रह रक्खा ॥

३६ । श्रीर योश्राव् ने समोनियों के रखा नगर से लहकर राजनगर को ले लिया ॥ २० । तब योश्राव् ने दूतों से दाकद के पास यह कहला भेजा कि मैं रखा से लहा खीर जलवाले नगर को ले लिया है ॥ २८ । सो सब रहे हुए लोगों को एकट्टा करके नगर से विक्त कावनी डालकर ससे भी ले ले स्था न

द्या कि मै उसे ले लूं छीर वह मेरे नाम पर कहलाए ॥ २९ । से दाकद सब लेगों की एकट्ठा करके रख्या की गया छीर उस से गुड़ करके उसे ले लिया ॥ ३० । तब उस ने उन के रासा का मुकुट ने तील में किक्कार मर, सेने का था छीर उस में मोस नहें र सम की उस के सिर पर से उतारा छीर वह वासद के सिर पर रक्खा गया । फिर उस ने उस नगर की बहुत ही लूट पाई ॥ ३९ । धीर उस ने उस के रहनेहारों की निकालकर छारो से दो दो दुकड़े कराया छीर लेक के हिंगे उन पर फिरवाये छीर से हो के प्रवाद की सुल्हां हिंगों से उन्हें कटवाया छीर ईट के प्रवाद पर से चलवाया छीर छम्मोनियों के सब नगरों से भी उस ने वैसा ही किया । तब दासद सारे लेगों समेत यह के से लेग लीट खाया ॥

(धन्नान् का कुकर्म करना चीर नार डाला लाना)

१३ इस के पी है तामार् नाम एक मुन्दरी की दाकद के पुत्र अव्यालीस की बहिन थी उस पर दाकद का पुत्र अम्रोन् मेरिहत हुया॥ २। थै।र अम्रीन् अपनी वहिन तामार् के कारख रेसा विकल है। गया कि बीसार पह गया क्योंकि वह कुंबारी थी और उस के साथ कुछ करना अम्रीन् को कठिन जान पड़ता था ॥ ३ । अस्रीन् के ये।ना-दाव नाम गक मित्र था जा दाजद के भाई शिमा का वेटा या थार वह बड़ा चत्र या ॥ ४। सा उस ने याम्रोन् से कटा है राजकुमार क्या कारण है कि तूदिन दिन ऐसा दुर्वला द्वाता जाता है क्या तू मुक्तेन वताएगा श्रमीन् ने उस से कहा में ता व्यपने भाई ब्रह्मशालाम् की बहिन तामार् पर मेर्गिहत हू ॥ ५ । योनादाव्य ने उस से कदा अपने पर्लंग पर लैटकर बीमार वन थार जब तेरा पिता सुमे देखने की आर तब उस से कहना मेरी वहिन तामार् ष्याकर मुभे रार्टा खिलाए श्रीर भीजन की मेरे साम्हने बनाए कि में उस की देखकर उस की द्वाय से

<sup>(</sup>१) अर्थात यहावा का त्रिय ।

<sup>(</sup>१) नृक्ष में भेरा नाम उस पर पुकारा जावे। (२) या महकाम्। (१) या ग्रारो लेहि के हेंगे ग्रीर लेहि की ने कुतहाहिया के काम पर लगाया ग्रीर उन से देंट के पतावे में परिश्रम कराया।

रवार्ड 🖟 है । से। चारीन सेटकर शीमार शना चौर लय राजा उसे देखने खाया सब बाम्रीन् ने राजा से कहा मेरी यहिन सामार् पाका मेरे हेल्ली दे। पूरी बनाए कि में उम के राच में खार्ड ॥ छ। मा टाइट ने प्रापन घर शामार के पाम यह कपना भेक्षा कि पापने भाई प्रमुशन के घर खाकर उम के निये भेखन यमा ॥ ८। तथ सामार् व्यवने भार्य चम्रीन् के घर गर्य चार यह चड़ा हुया चा मा सम ने बाटा नेकर गुंधा श्रीर उम के देखते पृथ्यि यनाकर प्रकार ॥ रे। शब सम ने शाल मेकर सन की उमे परीमा पा उस ने खाने में नाष्ट्र फिई तब बाम्नोन् ने कहा मेरे बाम पाम में मध लोगों की निकाल है। राध मद्य निशा एम् के पाम में निकान गये ॥ १० । राध प्रमुगन में गामार् में कहा भीखन की कीठरी में ले का कि में तेरे छाच मे खार्ज में। तामार अपनी यनाई हुए प्रविधी की उठाकी अपने मार्र अम्रीन् फे याम केलिंगी में में गई। ११। जय यह उन की उम के स्ताने के लिये निकट ने गई राप्र उम ने उमे चक्रदकर कहा है मेरी ब्रहिन बा मुक्त ये मिल । १२ । उस ने कहा है मेरे भाई ऐसा नहीं मुक्ति श्रष्ट न कर क्योंकि द्याण्ल् में चेमा काम रीना नहीं चादिये ऐमी मुख्या का काम न कर ॥ १६। चीर फिर में लवनी नामधगर निये रण करा कार्रगी श्रीर मु इयाणीनपी में गक मुख गिना लागगा मा राज्ञा ने खानजीत कर यह मुक्त की तुर्के काह देव में नाइ न करेगा ॥ १४ । घर हम ने हम की न मुनी धा उम में धलवान हीने के कारण उम के माध फ़ुकर्म करके उमे भए किया ॥ १५ । गय यमीन उम में प्रत्यना धैर राग्रने जा। यहां जी कि यह धैर उम के घरिन मेरह में चडकर हुया मेर प्रमीन् ने उम मे कदा उठकर सनी जा॥ १६। उम न कदा ऐमा नहीं योगीक यह यहा उपत्य प्राणीत् मुक्ते निकाल देना उम परिने में घळकर है की तू ने मुक्त मे किया है। पर उस ने उस की न मुनी ॥ १०। तय उम ने यापने इष्टलुग जयान की युलाकर कथा इस म्यां की मेरे पास से बाहर निकाल दे थीर उस के मोक्ने कियार में खिटकती लगा ॥ १८ । यह

तो रंगविरंगी कुर्ती परिने घी क्योंकि की राज-मुसारियां फ्रंबार रहती थीं सा रेसे ही बस्त परिमती भी से चन्नान् के टरासुर ने उसे यादर मिकालकर उस के पीड़े कियार में चिटकनी लगा दिई ॥ १८ । तद्य तामार् ने प्रपने सिर पर राख द्याली थीर श्रवनी रंगविरमी कुर्ती की फार डाला धीर विर पर छाच रक्त्रे चिल्लातो छुई चली गई ॥ २०। उस के भाई प्रयूजालीम् ने उस से पूका वया तेरा भाई खम्रोन् तेरे माध रहा है पर खब हे मेरी बादिन चुप रष्ट बद तो तेरा भाई दे इस बात की विना न कर। तय तामार् यापने भाई याय्यालीम् के घर में मनमारे येठी रही ॥ २१ । जय ये सारी याने टाजद राजा के कान पढ़ी तय यद यहत जल उठा॥ २२। श्रीर अव्यालाम् ने अम्रीन् से भला युरा युक्त न कदा क्लोंकि अम्रीन् ने उस की यदिन तामार की थष्ट किया या इस कारण प्रयू-जाले।म् इस में घैर रखता था।

इ। दो वरस के घीतने पर श्रव्णालीस् ने गप्रस् निक्ट के बारदामार्मं प्रपनी भेरा की जन कतराया थीर खब्जासाम् ने मव राजशुमारी का नेवता टिया ॥ २४ । घट राजा की पास जाकर कदने जगा चिनती यह है कि तेरे दास की भेटा की कर कतरी ज्ञाती है मेा राजा ग्रापने यार्मजारियों समेत प्रापने दाम के मंग चले ॥ ३५। राजा ने खब्शालाम् से कता है मेरे घेटे गेमा नहीं हम खब न चलेगे न दे। कि सुन्ने अधिक कष्ट दे। तय अव्यासे। स्ने उसे यिनती करके दयाया पर उस ने जाने की मकारा तीभी उमे आणीर्धाद दिया॥ २६। तथ प्रवृशालाम् ने करा यदि तु नदी ती मेरे भाई श्रमीन् की इमारे थेंग जाने है। राजा ने उस से पुका यह गेरे मंग क्यों चले ॥ २०। पर प्रयूशालास् ने उसे ग्या दयाया कि उस ने असे।न् और मध राजक्रमारी को उस के साथ जाने दिया॥ २८। कीर ग्रव्यालाम् ने ग्रपने सेवकीं की प्याचा दिई कि सावधान रहे। धीर जब अम्रोन् दारामधु पीकर नजे में आ जाए और में तुम से कडू श्रमीन की मारी तथ निडर दीकर उस की मार डालना वया

इस आचा का देनेहारा में नहीं हूं दियाव र्याधकर पुरुपार्थ करना ॥ २९ । चा खब्धालास् के चेवकी ने अस्रोन् चे खब्धालास् की खाद्या के खनुसार किया। तब सब राजक्मार चठ अपने अपने खन्नर पर चढ़कर भाग गये॥ ३०। वे मार्ग ही मे चे कि दाकद की यह दूहा सुन पड़ा कि श्रव्यालीम् में सब राजक्तमारी की मार डाला खीर उने में से एक भी नहीं घचा॥ ३९। से। दाऊद ने उठकर खपने वस्त्र फार्ड थैं।र भिम पर शिर पढा थै।र उस के सब क्रम्में चारी वस्त्र फाड़े हुए उस के पास खड़े रदे॥ ३२। तथ दासद के भाई शिमा के पुत्र योना-दाव् ने कहा मेरा प्रमु यह न समक्षे कि सब जवान व्यर्थात् राजकुमार मार डाले गये हैं केवल असीन् मारा गया है क्योंकि जिस दिन इस ने अवृशालास् की विद्विन तामार् का सष्ट किया उसी दिन से अव्यालाम् की याचा से रेसी ही वात ठनी घो ॥ ३३। से अस्र सेरा प्रमु राजा व्यवने सन में यह समसकर कि सब राजकुमार मर गये उदास न ही क्योंकि केवल अम्रीन् ही मर गया है ॥ 58। इतने में अव्यालास् भाग गया॥ ३४। थीर जी स्रवान पहरा देता था उस ने खांखी उठाकर देखा कि पीड़े की छोर से पदाड के पास के मार्ग से बहुत लेगा चले खाते हैं ॥ ५५ । तब योनादाव् ने राजा से कद्वा देख राजभुमार ते। स्नागये दें जैसा तेरे दास ने कहा या वैसा ही हुआ। ३६। बद कद्व दी चुका था कि राजकुमार पहुच गये थै।र चिह्ना चिह्नाकर राने लगे थ्रीर राजा भी थपने सव कर्म्मचारियों समेत विलक विलक राने लगा ॥ ५७। खब्शालीम् तो मागकर गशूर् के राजा प्रम्मी-हूर् के एत्र तस्मै के पास गया। श्रीर दाकद ग्रापने पुत्र के लिये दिन दिन चिलाप करता रहा॥

(मय्यालाम् की राजद्रीह की गाप्ती)

उदा जल श्रव्यालीम् भागकर ग्राप्र् की गया तब वर्षातीनं वरस रहा॥ इत। श्रीर दाकद के नन ने श्रव्यालीमं के पास जाने की वही सालसा रही क्योंकि श्रमीन् जी मर्गाया था इस से उस ने उस के विषय श्रीति पाई॥ १४ न्त्रीर उद्याद् का पुत्र योबाद् तार

णालास्की खोर समा है॥ ३। से वाकाय् ने तकी नगर में दूत भेजंकर यहां से एक छुद्धिमान स्त्री बुलवाई थीर उस से कदा शिक करनेवाली वन प्रार्थात् श्रीक का पष्टिरावा पष्टिन सौर तेल न लगा पर ऐसी स्त्री यन जो बहुत दिन से मुर के लिये विलाय करसी रही हो ॥ ३। तस्र राजा के पास जाकर ऐसी ऐसी द्यात कदना। श्रीर योखाद्य ने उस की जी भुक्र करना या से सिखा दिया॥ । जब वह तकोइन राक्षा से वाते करने लगी तब मुद्द की बल भूमि पर शिर दयस्वत् करके कदने लगी राजा की देंग्झिर्ड॥ ५। राजाने उस से पूछा तुकी क्या चाहिये उस ने कदा स्वमुच मेरा पति मर गया थीर में विधया दे। गई ॥ ६ । थ्रीर तेरी दासी के दें। बेटे घे थीर उन दोनें ने मैदान में मारपीट किर्द थीर उन का हुटानेदारा कोई न मा से एक ने दूसरे की ऐसा मारा कि बद्द मर गया॥ ०। थीर मुन सारे कुल के लोग तेरी दासी के विकट उठकर यद कदते दे कि विस ने ग्रापने भाई की घात किया उस की इसे सैांप दें कि उस की मारे हुए भाई के प्राया के पलटे में उस की प्रायदग्रह दें थीर टारिस को भी नाम करें से वे मेरे खंगारे की जा बच गया है बुक्तामंग्रे और मेरे पति का नाम और यन्तान धरती पर से मिटाएँगे ॥ द । राजा ने स्त्री से कहा अपने घर जा और में सेरे विषय आचा दूता। ए। तकोइन ने दाला से कहा दे मेरे प्रमु हे राजा दे। प्रमुक्ती की स्त्रीय मेरे पिता के घराने दी की लगे और राजा अपनी गट्टी समेत निर्देश ठहरे है १०। राजाने कहा जो कोई तुभा से आहूक द्याले उस की। मेरे पास ला तब बद्द फिर तुभी कूने न पारमा॥ १९। उस ने कहा राजा खपने परसेष्ट्रर यदेष्या की समस्याकरे कि ख़न का यलटा लेनेहारों थ्रीर नाथ करने न पार थ्रीर मेरे छेटे का नाथ न दोने पार । उस ने कहा यद्दीया के कीयन की चिंह तेरे बेटे का एक बाल भी भूमि पर गिरने न

राजा से एक बात कदने पाए। उस ने कहा कहे चा॥ ९३ । स्त्री काइने लगी फिर तूने परमेक्टर की प्रजा की द्वानि के लिये रेसी दी युक्ति क्यों किई है राजा ने जी यह वचन कहा है इस से वह दोषी, सा ठहरता है क्योंकि राजा श्रपने निकाले हुर की लौटा नहीं लाता॥ १४। इम की ती मरना ही है और भूमि पर गिरे दुए कल की समान ठद्दरेंगे का फिर उठाया नही जाता ताभी परमेश्वर प्राया नही लेता घरन ऐसी युक्ति करता है कि निकाला पुत्रा उस के पास से निकाला हुआ न रहे॥ १५। बीर अब मैं जा अपने प्रभुराजा से यह बात कदने को। आई इ इस का कारण यह है कि लोगों ने सुके डरा दिया था से। तेरी दासी ने से। चा कि में राजा से बीलूंगी क्या जानिये राजा खपनी दासी की खिनती की पूरी करे॥ १६। नि सदेह राजा सुनकर अपनी दासी की उस मनुष्य के दाध से बचारगा जो मुक्ते स्रीर मेरे बेटे दोनों की परमेश्वर के भाग मे से नाम करना चाहता है ॥ १० । से तेरी दासी ने शेचा कि मेरे प्रभु राखा के घचन से शांति मिले क्योंकि मेरा प्रभु राजा परमेश्वर के किसी दूत की नाई भले बुरे का विवेक कर सकता है का तेरा परमेश्वर यहावा तेरे संग रहे ॥ १८ । राजा ने उत्तर देकर उस स्त्री से अब्दा जी बात मै तुभा से पूछता दूं से। सुमा से न किया। स्त्रीने कदा मेरा प्रभुराजा कदे जार ॥ १९ । राजा ने पूका इस वात में क्या याखाव तेरा संगी है। स्त्री ने उत्तर देकर कहा है मेरे प्रमु है राजा तेरे प्राय की सेंह कि जी कुछ मेरे प्रमु राजा ने कदा है उस से कोई न दहिनो खोर मुद् सकता है न बाई तीरे दास योग्राव् ही ने मुने बादा दिई थीर ये सब बाते उसी ने तेरी दासी की सिखाई ॥ २०। तेरे दास योखाव ने यह काम इस सिये किया कि वाल का रंग वर ले और मेरा प्रभु परमेश्वर के एक दूत के तुल्य घुद्धिमान है।यदां तक कि धरती पर जी कुछ दीता है उस सब की बद

पारगा ॥ १२ । स्त्री वोली तेरी दासी अपने प्रमु ने यह बात मानी है से जाकर अव्यालीम् राजा से एक बात कहने पाए । उस ने कहा कहे जा लीटा ला ॥ २२ । तब योष्ट्राव्य ने भूमि जा ॥ १३ । स्त्री कहने लगी फिर तू ने प्रमेश्वर की प्रका की द्वान के लिये रेसी ही युक्ति क्यों दिया थार योष्ट्राव्य कहने लगा हे मेरे प्रभु हे राजा कि है राजा ने की यह बचन कहा है इस से बह विद्या थार योष्ट्राव्य कहने लगा हे मेरे प्रभु हे राजा कि है राजा ने की यह बचन कहा है इस से बह विद्या थार योष्ट्राव्य कहने लगा हे मेरे प्रभु हे राजा विद्या थार योष्ट्राव्य कहने लगा हे मेरे प्रभु हे राजा विद्या थार योष्ट्राव्य कान गया कि मुक्त पर तेरी अनुग्रह की लीटा नहीं लाता ॥ १४ । हम की तो विनती सुनी है ॥ २३ । से योष्ट्राव्य उठकर ग्राप्ट्र मरना ही है और भूमि पर गिरे दुए जल के समान ठहरेंगे की फिर उठाया नहीं जाता तैभी परमेक्वर प्राया की तेता वरन रेसी युक्ति करता है कि निकाला हथा न रहे ॥ १५ । तब राजा ने कहा वह अपने घर जाकर रहे प्राया नहीं लेता वरन रेसी युक्ति करता है कि निकाला हथा न रहे ॥ १५ । हर जा रहा छीर राजा का दर्शन न पाया ॥

२५। सारे इसाएल् में सुन्दरता को कारण बहुत प्रश्नसा याग्य खब्धालोम् को तुल्य कीर कोर्क न था यान । उस में नख से सिख लों कुक् दोष न था। २६। बीर बह बरसरं दिन अपना सिर मुहाता या उस ने बात की उस की भारी जान पहते थे इस कारण बह उसे मुहाता था से। जब जब बह उसे मुहाता तब तब अपने सिर को बात तीलकर राजा की तील की खनुसार दों सी श्रेकेल् भर पाता था॥ २०। शीर खब्शालोम् को तीन बेटे बीर तामार् नाम एक बेटी उत्पन्न हुई घी श्रीर यह बपबती स्त्री घी॥

दे का तैरा परमेश्वर यद्दीवा तेरे का रहे ॥ १८ । त्रा न उत्तर देकर उस स्त्री से कहा जी वात में मुक्त से पूकता हूं से मुक्त से न किया । स्त्री ने येथाव को व्यव्या में वा व्यय्या विभाग विभाग

कहने की भेजू कि मैं गशूर् से क्यों आया में अब | यहोवा की उपासना करता ॥ १ । राजा ने उस से लों वहां रहता ते। श्रच्छा दीता से श्रव राजा सुभे दर्शन दे श्रीर यदि मे दोषी हूं ता वह मुक्ते मार हाले ॥ इइ । से योखाव् ने राजा के पास जाकर उस की यह बात सुनाई थीर राजा ने खब्शालीस् की वुलवाया थीर वह उस के पास गया थीर उस को सन्मुख भूमि पर मुद्द को बल ग्रिस्के दण्डवत् क्तिई और राजाने श्रव्यालीम् की चूमा॥

१५० इस के पीके अव्यालास् ने रय और घोड़े और अपने सागे सागे दै। इनेवाले पचास मनुष्य रख लिये॥ २। फिर ग्रव्-शालाम् स्वेरे उठकर फाटक के मार्ग के पास खड़ा हुआ करता या श्रीर जब जब कोई मुट्टई राजा के पास न्याय के लिये खाता तम्र तम्र ख्रव्यालाम् उस की पुकारके पूछता था तू किस नगर से बाता है बीर वह कहता था कि तेरा दास इसारल् की फ़ुलाने गोत्र का है ॥ ३। तव अव्यालाम् उस से कहता या कि सुन तेरा पत्त ते। ठीक श्रीर न्याय का है पर राजा की खोर से तेरी सुननेहारा कोई नहीं है। । किर अव्यालास्यहं भी कदा करता या कि भला द्वाता कि मै इस देश मे न्यायी ठद्दराया जाता कि जितने मुकद्रमावाले दोते से सब मेरे ही पास क्षाते क्रीर में उन का न्याय चुकाता॥ ॥। फिर जब कोई उसे दयहवत् करने की निकट खाता तब यह हाथ बठाकर उस की पकदके चूम लेता था॥ ६। थ्रीर जितने इस्राएली राजा की पास धापना मुकट्टमा तै करने की आते उन सभी से श्रव्यालाम् ऐसा ही व्यवहार करता था से श्रव्-यालीस् ने इसारली मनुष्यों के मन की दर लिया। चार बरस के वीते पर अव्यालीम ने राजा से कहा मुक्ते हेन्रोन् जाकर अपनी उस मन्त की पूरी करने दें जी मैं ते यदीवा की मानी है। द।

कहा क्रुगलचेम से जा सा यह चलकर देव्रीन् का गया ॥ १० । तब श्रव्यालीम् ने इसारल् के सारे गोत्रो में यह करने का भेदिये भेजे कि जब नरीसो का भव्द तुम की सुन पड़े तब काइना कि भव्-श्रालीम् देत्रीन् मे राजा दृष्या ॥ ११ । थ्रीर श्रव्शालीम् को सम दो से। नेवतदरी यहशलेम् से मये वे सीधे मन से इस का भेद विना जाने गये॥ १२। फिर जब अव्यालाम् का यद्य दुषा तय उस ने गीला-वासी ष्रहीते।पेल की जी दाजद का मुत्री घा युलया भेजा कि वद श्रपने नगर गोला से आए। श्रीर राजद्रोद की ग्रीष्ट्री ने यल पकड़ा क्यों कि खब्गालाम् के पन्न के लाग बढ़ते गये ॥

## (दाजद का भागना)

१३। तय किसी ने दाकद के पास जाकर यह समाचार दिया कि इसारली मनुत्यों के मन प्रयू-शालाम् की आर दे। गये दे॥ १८। तब दाकद ने व्यपने सब कर्माचारियों से जी यहशलेम् मे उस के सा ये कहा याथी हम भाग चले नहीं ती हम म से कोई अञ्चालाम् सेन बचेगा से फुर्ती अन्तरके चले। ऐसान द्यांका घट फुर्ती करके दमे भा ले थीर दमारी हानि करे थीर इस नगर की तलवार में मार ले ॥ १५। राजा के कर्माचारियों ने उस से कहा जैसा चमारा प्रभु राजा खळ्ळा जाने यैसा ही करने के लिये तेरे दास तैयार है। १६। तस राजा निकल गया थ्रीर उस के पीछे उस का सारा घराना निकला और राजा दह रखेलिया की भवन की चौकसी करने के लिये होड गया ॥ १७ । से राजा निकल गया थीर उस के पोके पव लेगा निकले थीर व वेत्मेईक् में ठहर गये ॥ १८। ग्रीर उस के सब कर्माचारो उस के पास से दोक्षर खारो राये थीर सब करेती थार सब पहेती थार सब गती अर्थात् चे। छ. से। पुरुष ग्रात् से उस को पी हे दा लिये घे शि सब राजा को साम्धने द्वाकर स्नागे चले ॥ १९। तिव राजा ने गती इते से पूका - हमारे सग तू वर्षों

तेरा दास्ती जब अराम् के ग्रूप्र्मे रहता था तव यद कडकर् यदावा की मन्त माना कि यदि यदावा मुमो सचमुच यब्ग्रलेस् को लै।टा ले जार ते। मे

<sup>(</sup>१) या पालीस ।

<sup>(</sup>१) मूल में उस की पांचा पर। (१) पार्वात् सूरायन।

चलता दे लाटकर राजा के पांच रष्ट क्योकि तू ∤ बहुक को यब्धलेम् से लौटा दिया थीर <sup>आप</sup> वर्ती परदेशो ख्रीर भाषने देश से दूर थे से खपने स्थान को सिट जा। २०। तू तो कल दी आया है वया मे था**ल तु**के थापने साथ मारा मारा फिराक मे ती जदां का सक् यदा जावंगा तू लैंट जा स्रोर श्रपने भाइयो की भी लीटा दे इंखर की करूणा खीर सञ्चाई तेरे संग रहे॥ २९। इते ने राजा को उत्तर देकर कहा यद्दाया के जीवन की सोंह ग्रीर मेरे प्रमु राजा के जीवन की साद जिस किसी स्थान में मेरा प्रभु राजा रदे चादे मरने के लिये दे। चादे जीते रप्टने के लिये उसी स्थान में तेरा दास रहेगा ॥ २२। तय दाजद ने इते से कदा पार चल सा गती इते अपने सारे जनें थार अपने साथ के सब बाल-यद्यो समेत पार दे। गया ॥ २३। सय रधनेदारे विह्ना चिल्लाकर रे। रदे घे थीर सब लाग पार दूर थीर राजा भो किंद्रोन् नाम नाले के पार हुआ थीर यय लेगा नाले के पार जगल के मार्ग को ग्रोर पार दीकर चले॥ २४। तब वया देखने मे बाया कि सादीक् भी श्रीर उस के स्मा सब सेबीय परमेश्वर को याचा का सदूक उठाये हुए है थीर उन्हों ने परमेश्बर की संदूक्त की। धर दिया तब राव्यातार खढ़ा क्रीर जब सो चेब साम नगर से न निकसे तय सा वहीं रहा ॥ २५ । तय राज्ञा ने सादीक् से कदा परमेक्टर के संदूक की नगर में लीटा से बायदि यदेखा की प्रनुग्रद की द्राष्ट्र मुक्त पर दी ती घट मुभे लाटाकर उस की खीर अपने वासस्यान की भौ दिखाएगा॥ २६। घर यदि वदः मुक्त से ऐसा कदे कि मै तुम से प्रसन्न नहीं तीभी मै दाजिर हू जैसा उस की भार घैसा ही यह मेरे साथ वर्ताव करे॥ २७। फिर राजाने सादे। क्यांजक से कदा क्या तू दर्शी नहीं हैं से। क्षुश्रल देम से नगर मे लै।ट चा थार तेरा पुत्र अदीमास् बीर ख्यातार् का पुत्र योगातान् दोना तुम्हारे सम क्षेत्रं॥ २८ । सुना म जगल के घाट के पास तव लो उद्दरा खूगा जव सी तुम सीगों से मुभी हाल का समाचार न मिले। २९। सा सादीकृ बीर एव्यातार् ने परमेश्वर के

(१) नूल में सादा देग।

30। तव दाजद जलपाइयों के पहाड की चढ़ाई पर सिर ढांपे नमे पांव राता हुआ चढ़ने लगा श्रीर जितने लेगा उस के सग थे सा भी सिर ठापे राते हुए चढ गये ॥ ३९ । तब दाजद की यह समाचार मिला कि अव्यालास् के स्मा राजवे दिया के साथ श्रदीतापेल् दै। दासद ने भरा दे यदावा श्रहीतापेल् की सम्मति की मूर्खता की बना दे॥ ३२। जब दाजद चाटी ना पहुंचा जदां परमेश्वर की दग्डवत् किया करते ये तत्र ररेकी हुगै व्यारखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले दुर उस से मिलने की ग्राया॥ ३३। दाकद ने उस से कहा यदि हू मेरे संग आगी जाए तव तो मेरे लिये भार ठक्षरेगा ॥ ३८ । पर यदि तू नगर को लै।ठकर खब्शालास् से कदने लगे दे राजा मे तेरा कर्म्मचारी दूंगा जैसा मे बहुत दिन तेरे पिता का कर्म्मचारी रहा वैसा हो खब तेरा हुंगा ता तू मेरे दित के लिये अदीतापेल् की सम्मति की निष्फल कर सकेगा ॥ ३५। धीर वया वहां तेरे सग सादोक् श्रीर स्व्यातार् याजक न रहेगे से राजभवन में से जो दाल तुओं सुन पड़े उसे सादीक् श्रीर एट्यातार् याजकों की व्रताया करना ॥ ३६ । उन की साथ तो उन को दो पुत्र अर्थात् सादोक् का पुत्र प्रदीमास् थार ख्यातार् का पुत्र यानातान् घटां रदेगे से। जो समाचार तुम सागों की मिले उसे मेरे पास उन्दीं के द्वाथ भेजा करना ॥ ३०। से दाजद का मित्र दूरी नगर में गया और ब्रह्मशालास् भी यक्यलेस् मे पहुच गया ॥

१६ - दां अद बीटी पर से थोडी दूर बढ कर्मावारी सीवा एक जोड़ी जीन बाधेहुए गदहीं पर दो सा राठी किशोंमण की एक सा ठिकिया धूपकाल को फल की एक सा डिकिया स्नार कृप्यो भर दाखमधु लादे दुर उस से था मिला॥ ३। राजा ने सीवा से पूका इन से तेरा वया प्रयोजन है सीवा ने कहा गदधे ती राजा को घराने की सवारी के लिये दे बीर राटी बीर

दाखमधु इस लिये है कि की कोई जगल मे चक जाए सें। उसे पीरना ३। राजाने पूछा फिर तेरे स्वामी का बेटा कहा है सीबा ने राजा से कहा। यह ता यह कदकर यदशलेम् मे रह गया कि श्रव दसारल्का घराना सुभी मेरे पिता का राज्य फेर देगा ॥ ४। राजा ने सीबा से कहा की कुछ मपीबीशेत् का था से। सब तुमें मिल गया 'सीवा ने कहा प्रणाम दे मेरे प्रमु है। राजा मुक्त पर तेरी खनुग्रह की द्राष्ट्र बनी रहे।

५। जब दाकद राजा बहुरीम् ली पहुंचा तब शांकल् का एक कुटुम्बी बड़ा से निकला, बढ़ गेरा का पुत्र शिमी नाम था श्रीर वह को सता हुआ चला खाया, ६। श्रीर दाकद पर खार दाकद राजा के सब कर्म्मचारिया पर पत्थर प्रकेशने लगा थीर ग्रुरबीरा समेत सब लाग उस की दाईनी वाई दोने। स्रोर घे॥ ७। स्रोर शिमी को सता हुस्रायो वकता गया कि रे ख़नी रे ख़ोहे निकल जा निकल जा ॥ द । यहीवा ने तुक्त से शाकल् के घराने के खून का पूरा पलटा लिया है जिस की स्थान पर तू राजा हुआ है। यहोदा ने राज्य की तेरे पुत्र स्रह्में शालाम् को हाथ कर दिया है और तू जा खूनी है इस से तू अपनी खुराई में आप पर गया॥ ए। तक चर्बयाइ के पुत्र अवीग्रेने राजा से कहा यह मरा दुआ कुत्ता मेरे प्रमु राज्ञा का क्यों की सने पार मुमे उधर जाकर उस का सिर काटने दे॥ ९०। राजा ने कहा दे सख्याह् को बेटो मुक्त से तुम से क्या काम बद्द जी की सता है स्त्रीर घडोवा ने जी चस से काहा है कि दाकद की कीस सी इस से कीन पूछ सकता है कि तूने रेखा क्यों किया॥ ९९। फिर दाकद ने अबीशै और अपने सब कार्म-चारियों से कहा जब मेरा निज पुत्र भी मेरे प्रास का खाली है ता यह बिन्यामीनी खटा ऐसा की म करे उस को रहने दो ग्रीर कोसने दो क्यों कि यद्दीया ने इस से कहा है। १२। क्या जानिये यद्दीवा इस र उपद्रव पर जी मुक्त पर है। रहा है पृष्टि करके आज के कासने की सन्ती मुक्ते भला

धूँपकाल के फल,जवानी के खाने के लिये है थै।र। में चला गया थै।र शिमी उसके साम्दने के प्रशाह को खला पर से कासता थीर उस पर पत्थर श्रीर ध्रील फेकता हुआ चला गया ॥ १८ । निदान राजा श्रामने स्वा के सब लोगों। समेत अपने दिकाने पर प्रका दुशा पहुंचा शीर वहां सुस्ताया ॥

१५। श्रव्यालीम् सव इसारली लेगीं समेत यस्थलेस् को आया थे। र उस के सग श्रदीती पेल् भी खाया॥ १६ । जब दाजद का मित्र खरेकी हुगै खव्यालाम् के पाम पहुचा तव इशे ने खव्यालाम् से कहा राजा जीता रहे राजा जीता रहे। १९। अव्यालास् ने उस से कहा क्या यह तेरी प्रोति है को तू स्रापने मित्र से रखता है तू स्रापने मित्र के सम बर्यो नही गया॥ १८ । पूर्व ने खर्य्यालास से कदा ऐसा नहीं जिस की यदीवा स्नीर ये लेगा क्या वरन सब इसारकी लाग चाई उसी का मे हू श्रीर उसीको संग्रास रहूगा॥ १९। श्रीर फिर में किस की सेवा कर बचा उस की युत्र की साम्दने रहकार सेवा न कर जैसा में तेरे पिता के साम्हने रहकर सेवा करता या बैसा ही तेरे साम्दने रहकर सेवा कस्सा। २०। तव अञ्चालास् ने अदीतापेल् से कदा तुम लेका अपनी रुम्मति दो कि क्या करना चाहिये। २१। यादीतोपेल् ने अव्यालोस् से कदा जिन रखे-लियों की तेरा पिता भवन की चै।कसी करने की कोड़ गया उन के पास तू जा थार जब सबा-रली यह सुनैगे कि श्रव्यालीम् का पिता उस से घिनाता है तब तेरे सब सगी हियाव बांधेंगे ॥ २२ । से। उस के लिये भवन की इत के कपर एक त्यू खडा किया गया थीर श्रव्यालाम्,सारे इकारल् के देखते ष्ट्रपने पिता की रखेलियों के पास गया ॥ २३। उन दिनों का सम्मति अहीतापेल् देता था हा ऐसी हाता थो कि मानो कोई परमेश्वर का वचन पूरू लेता था अद्योतोपेल् चादे दाकद की चाहे अव्यालीस् को जो जम्मांत देता से वैसी ही होती भी ॥

१७ फिर अहीतीपेल् ने अव्यालीस से कहा मुक्ते बारह हजार पुरुष घदला देश १३। सा दाकद अपने जना समेत मार्ग कांटने दें और में चठकर प्राक्ष की रात की दाकद

निर्वल देशा तब में उसे पकड़ेशा खार दरावशा भीर जितने लेगा रस के साथ है सब भागींगे श्रीर में राजा ही की मार्ख्या॥ ३। ग्रीर में सब लोगों की तेरे पास लाहा लाऊंगा जिस मनुष्य का तू खोजी है उस के निसने से सारी प्रसा का निसना है। जाएगा से। सारी प्रका क्षुश्रलक्षेम से रहेगी ॥ ८। यह वात अव्-श्रासाम् श्रीर सब इसारसी पुर्रानयां का ठीक लची।

धा फिर प्रव्यालीम् ने कहा एरेकी हुगै की भी ख़ुला ला श्रीर की छह कदेगा एम उसे भी सुनै। है। जब हुये अव्यालास् के पास काया तब अव्-शासीम् ने उस से कहा श्रहीतीपेल् ने ती इसे प्रकार की बात कदी है क्या इस उस की बात माने कि नहीं जा नहीं तो तू कह दे ॥ ७। हूं शैने श्रव्यालास् से कहा जा सम्भीत श्रहीतापेल् में इस बार दिई से बच्छी नहीं॥ द। फिर दूबे ने कहा तू ते। अपने पिता ग्रीर इस के जनें की जानता है कि वे घूरबीर हैं थै।र बच्चा हिनी हुई रीहनी को समान क्रोधित दोंगे खार तेरा पिता याहा दे थार थीर लेगों के साथ रात नहीं वितासा। र। इस समय तो बद किसी गड़दे वा किसी रेसे स्थान में किया देशा से जब इन मे से पहिले पहिल कोई कोई मारे जाएँ तब इस के सब सुननेदारे कद्दने लगेंगे कि श्रव्शालाम् के पक्षवाले हार गये॥ १०। तब बीर का घृदय ने। सिंह का सा है। उस का भी सारा दियाव कूट जाएगा, सारा इसाएल ता जानता है कि तेरा विता खीर है और चस के संगी वहे योद्वा है। १९। से मेरी सम्मति यह है कि दान् से ले वेर्जीबा ली रहनेहारे सार्रे इद्यारली तेरे पांच चमुद्रतीर की बालू के किनकी के उमान सकट्टें किये जारं और तू साप ही युट्ट क्ते। जार ॥ १३ । से। जब इस उंसे क्रीं क्रिसी न किसी स्थान में जहां यह मिले जा पकर्डों तब जैसे श्रोच भूमि पर गिरती है वैवे ही हम उस पर टूट पहेंगे तथ न ते। यह बचेगा न उस के संगियों मे से कोई बचेगो ॥ १३ । स्रीर यदि व्यव किसी नगर

का पीछा करंगा ॥ र्रं। कीर जब बह बका बीर | में घुना हो तो सब इक्षारली उस नगर के पास रसियां' ले आएंगे बीर इस एवे नाले में खींचेंगे गड़ों तंक कि उस का एक क्वाटा सा पत्थर न रह जाएगा ॥ १८। तब अव्यालाम् खारे सब दसारली पुरुषों ने कहा रहेकी इंग्रें की समाति अहीतापेल् की सम्मति से उत्तम है। यहावा ने ता बहीतापेल् की अच्छी समाति निष्फल करने की ठाना या इस लिये कि वह श्रव्यालाम् दी पर विपत्ति डाले॥

१५। तब हुशै ने सादीक् श्रीर रह्यातार् याजकी से कदां अडीतापेल् ने ता अव्यालाम् श्रीर इसारली प्रानियों की इस इस प्रकार की सम्मति दिई स्रीर में ने इस इस प्रकार की सम्मति दिई है। १६। से ष्यवं फुर्ती कर दाजद के पास कहला भेला कि बाब रात जंगली घाट के पास ने उद्दरना खंखाय पार ही है। साना ऐसा न है। कि राजा श्रीरं जितने लेगा उस के संग है। सब नाग है। जाएं॥ १०। यानातान् और ष्रहीमाच् रेन्रीगेल् को पास ठहरे रहे छीर एक लैंडि जाकर उन्हें संदेशा दे खाती थी बीर वे जाकर राजा दाकद की चंदेशा देते थे क्योंकि वे किसी के देखते नगर में न का सकते थे ॥ १८। एक क्रोकरे ने ते। उन्हें देखकर अञ्चालाम् का बताया पर वे दोनी फुर्ती से चले गये और एक बहुरीस्वासी मनुष्य के घर पहुंचकर जिस के थांगन में कूंग्रा या उस में उतर गये॥ ९९ । तब उउ की स्त्री ने कपडा लेकर कूंप को मुंड पर विकासा थीर उस को कपर दला हुआँ श्रद्ध फैला दिया से। कुछ मालूम न पढा ॥ २०। तब मञ्जालाम् के चेवक उर्घ घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे खडीमार्स ख्रीर यानातान् कहां हैं स्त्री ने उन से कहां वे तो उस क्रोटी नदी को पार गये । से। उन्हों ने उन्हें ठूंढा थीर ने पाकर यक्त्रालेम् को 'लाटे ॥ २९ । जब वे चले गये तब ये कूंप-में से निकले सीर जाकर दाकद राजा की समाचार दिया और दाजद से कहा तुम लेगा चला फुर्ती करके नदी के पार हा साम्रो क्यों कि मही-तायेल ने सुम्हारी द्वानि की ऐसी ऐसी सम्मति दिई है ॥ २२ । तब दासद अपने सब संशियों समेत चठ-

<sup>(</sup>१) मूल में तेरा मुख।

से एक भी न रह गया जी घर्टन के पार न दे। गया हो ॥ २३ । जब यदीती पेल् ने देखा कि मेरी सम्मति के व्यनुसार काम नहीं दुवा तब उस ने व्यपने गरहे, पर काठी कसी थ्रीर अपने नगर जाकर अपने घर में गया थैं।र व्यपने घराने के घिषय की जी ब्याद्वा देनी घी से हैकर ब्यपने फांसी लगाई सा वह मरा थीर- अपने पिता के कवरिस्तान में उसे मिट्टी दिई गई ॥

२८। दाकद ते। महनैस् मे पहुचा। खीर खब्-शालाम् यत्र इसारली पुरुषो समेत यर्दन के पार गया ॥ २५। धीर खब्धालोम् ने खमासा को ये। खाव् के स्थान पर प्रधान सेनापति ठएराया। यह श्रमासा रक पुरुष का- पुत्र था जिस का नाम इसारली विश्रा था थीर इस ने वीषाव् की माता सदयाह की बहिन ब्रबीगल् नाम नाहांग्र की वेटी से प्रसा किया था॥ २६। स्त्रीर इस्राएलियो स्रीर स्रव्यासीम् ने गिलाद् देश से क्वायनी डाली ॥

२०। जब दाजद महनैम् मे याया तब यामी-नियों के रख्ता के निवासी नादाश का पुत्र शाबी थीर लेल्बार्वासी अस्तीरल्का पुत्र माकीर् स्रीर रागलीम्बासी शिसादी वर्जिह्नै, २८। चारपाड्यां तसले मिट्टी को वर्तन गेहू जब मैदा लेखिया मसूर चवेना, २९ । मधु मक्खन भेड़बकरियां खार गाय के दही का पनीर दालद श्रीर उस के सीराया के खाने की यह सीचक्षर से खाये कि जगल में वे लेगा भुखे शके प्यासे होंगे ॥

ने लोगों की एक तिहाई तो योखाय को थीर एक तिहाई सब्याइ के पुत्र योखाय के भाई खबीश के

कर यदन पार हो गया थीर पह फटने ली उन में तीभी है हमारी जिला न करेंगे हरन चाडे इस में से खाधे मारे भी जाएं तै। भी वे हमारी जिल्ला न करेंगे क्योंकि इमारे सरीके दस इजार पुरुष हैं सा चत्रम यह चै कि तूनगर में चे इमारों सहायता करने की तैयार रहें। 8। राला ने उन से कहा जी क्क सुम्हें भाए से ई में कदंगा। से राजा फाटक की एक ग्रोर खड़ा रहा ग्रीर सब लेगा मा से ग्रीर इजार इजार करके निकलने लगे ॥ ५। बीर राजा ने योष्याय ष्यधीशै थीर इते की ष्याचा दिई कि मेरे निमित्त उस सवान वर्षात् व्यव्शालाम् स कीमलता करना। यद खाद्या राजा ने प्रय्शालीम् के विषय सब प्रधानों की सब लोगों के सुनते दिई ॥ ६। मेर लोग दखारल् का साम्धना करने को। मैदान में निक्रने छै। र रप्रैम् नाम धन में युह द्या ॥ ७ । यहां द्वाण्ली लाग दाकद के जनीं से द्वार गये थार उस दिन ऐसा घड़ा सद्वार दुषा कि बीस इजार खेत प्राये॥ ८। ग्रीर बदा युह उस सारे देश में फैल गया और उस दिन जितने लेगा तलवार से मारे गये उन से भी खिछक वन के कारण मर गये॥ र । संयोग से ग्रय्यालीम् श्रीर टाकद के बनों की भेट दे। गई ख्रय्याले। स्ती रक सञ्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा यो कि सञ्चर एक घडे वांज वृद्ध की घनी डालियां के नीचे बे गया थीर उस का खिर उस बाज बृत मे बाटक गया थीर वह खधर में लटका रहा थीर उस का खञ्चर निकल गया॥ १०। इस की देखकर किसी मनुष्य ने येग्यास् की स्ताया कि मैं ने प्रस्थालीम् को वांज वृत्र में टंगा हुया देखा॥ ११। योग्राय् १८० तब दासद में अपने संग को लोगों ने बतानेहारे से कहा तू ने यह देखा फिर क्यों उसे को गिनती लिई खीर उन पर बही मारके भूमि पर न गिरा दिया तो में तुमे सहस्रपति खोर शतपति ठद्दराये ॥ २ । फिर दाकद दस दुक्डे चांदी छीर एक फेंटा देता ॥ १२ । उस मनुष्य ने यायाय से कहा चाहे मेरे हाथ में इजार हुकडे चादी तीलकर दिये जाएं तीभी राजकुमार के थीर एक तिहाई गती इते के प्रधिकार में करके विक्ष द्वाय न वठाठगा व्योकि इम लोगों के सुनते युद्ध, मे-लेख-दिया-। श्रीर राजा ने लेगों से अन्दा में राजा ने तुक्ते श्रीर श्रवीय श्रीर इसे की यह खाजा भी खयश्य तुम्हारे याथ चलूगा ॥ ३। लेगों ने कहा दिई कि तुम में से कोई कों न दी इस स्वयान तू जाने, न , पाएगा , क्योंकि चाड़े दम भाग सार्थ सर्थात् स्वय्थालाम् की न कूए ॥ १३। नहीं ती यदि धीया दैकर इंग का प्राक्त खेता ती तू याप मेरा विरोधी है। जाता क्योंकि राजा में के के बात कियो पटीं रहती॥ १८। योषाध् ने कदा में तरे यंग ऐसा ठदर नहीं सकता। से उस ने तीन सकरी दाच में लेकर बय्यालाम् के दृटय में वा यांच युव में जीता परका या गाष्ट दिवें ॥ १५ । तय योखाँ य के दस द्वीयपार छोनेक्षारे खयानी ने अव्यासीम् को घोरके ऐसा मारा कि घट मर गया॥ १६। फिर याषाय ने नरांग्रा। फुँका थीर लेशा इसाग्ल का पोहा करने से लाटे क्योंकि योषाय प्रजा की यचान वाहता था ॥ १० । तय लेगों ने खब्शालाम् की दतारको उम धन में को क्या घर शरदी में जाल दिया चौर उस पर पत्यरी का गक बहुत बहा छेर समा दिया और सद इसाम्ली ध्रपने खपने हरे की भाग गरे ॥ १८ । व्यवने क्रीते क्री प्रव्णालीम् ने यद वेाचकर कि मेरे नाम का स्मरण कराने हारा कोई पुत्र मेरे नहीं है अपने लिये यह लाठ खड़ी कराई घी क्षेराका को तराई में है बीर लाठ का अपना धी नाम रक्या था यह खात के दिन लें। प्रवृणालीम् फी लाठ फरलाती है।

९८। श्रीर सादीक् के पुत्र श्रदीमास्ने कहा मुक्ते दीड्कर राजा की यह समाचार देने दे कि पदीया ने ज्याम पारकी तुमी तेरे शत्रुखी के धाम से यद्योगा है। २०। योष्याय ने उम में कहा तू याज के दिन समाचार न वे दूसरे दिन समाचार देने पाण्या पर प्राज समाचार न दे इस लिये कि राज-क्रमारं मर गया है। ३१। तय योष्णाय ने रक क्रूणी में कहा दी कुछ तू ने देखा है से जाकर राजा की यता दे। मा यह कूजी पाषाय का दयहवत् करके दीडा गया ॥ २२। फिर सादे। क के पुत्र थहीमास् ने दूसरी यार येाग्राय से कहा लेा हा सा हा पर सुर्फे भी कुछी के पीके दीड जाने दे। यास्राव् ने कदा दे मेरे घेटे तेरे समाचार का कुछ यदसा न मिलेगा ची तू क्यों दीड जाने चाएता है। २३। र्वत ने कहा यह जो हो से हो पर मुक्ते दें। ह जाने दें तराई से द्वाकर क्ष्मी के मारी थक राया।

२८। दालद ता दी फाटकों के बीच छैठा चा कि पएक्या जी फाटक की कत से डीकर ग्रहरपनाइ पर चळ गया था चस में आंखें चडाकर वया देखा कि ग्या मनुष्य प्रकेला दौडा स्नाता है। ३५। सव पप्तक्र ने पुकारको राजा की यह बता दिया सब राजा ने करा यदि खकेला खाता है। तो सन्देश लाता देशा। यह दीड़ते दीडते निकट आया ॥ २६। फिर पटकर ने एक फीर मनुत्र्य की दीडते हुए देख फाटक के रखवाचे की पुकारके कथा सुन एक चीर मनुष्य प्रकेला दें। इंग धाता है। राजा ने कदा घर भी सन्देश साता रीजा ॥ ६७ । यहकर ने कहा मुक्ते तो ऐसा देख पहला है कि पहिले का दीडना मादी क्ष के पुत्र का दीमायुका सा है राजाने कहा यह तो भला मनुष्य है सा भला सन्देश साता होगा। ३८। तय प्राचीमास् ने पुकारके राजा से कदा कल्यान फिर उस ने भूमि पर मुंद के बल गिर राजा की दर्श्वद्यत् करके कदा तेरा परमेश्वर यदीया धन्य है जिस ने मेरे प्रमु राजा के विक्ट द्वाच उठानेदार नमुखी की तेर वश कर दिया है। ३९। राजा ने पूका क्या उस जवान अयुशालाम् का कस्यास दे यहीमास् ने कहा जब योखाय् ने राजा के कर्माचारी को थीर तेरे दास की भेज दिया तद सुकी खड़ी भीड़ देख पड़ी पर मालूम न हुआ कि क्या हुआ था ॥ ३०। राजा ने कहा दटकार यहीं खड़ा रह सा यद एटकर खडा रहा ॥ ३९। तब कूमी भी था गया थीर कूणी कछने लगा मेरे प्रमुराजा के लिये श्रमाचार है यहाया ने स्नाज न्याय करके तुमे उन सभी की धाथ से खनाया दें की तरे विकट उठे थे। इर । रास्ता ने कूणी से पूका व्या यह खयान अर्थात् अव्यालाम् कल्यास से है क्यों ने कहा मेरे प्रमु राजा के ग्रमु थीर जितने तेरी दानि के लिये उठे दें उन की द्या उस अधान की सी देश ॥ इइ। तथ राजा यहुत घटराया श्रीर फाटक के कपर की जटारी पर रोता हुया चढ़ने लगा चार चलते चलते यों कचता गया कि हाय मेरे घेटे खब्शालाम् मेरे घेटे उस ने उस से कहा दींड तथ प्रशीमास् दीडा थीर दिवा मेरे छेटे प्रथ्यालास् भला हाता कि में भाष तेरी सन्ती भरता धाय अव्यातीम् मेरे घेटे मेरे बेडे हैं

(दाकद का यहशसीन् की सिंटना.)

१र्ट , त्व योष्याव् की यह समाचार मिला कि रासा श्रव्यालीम् के लिये री रहा थीर विलाय कर रहा है।। २। से उस दिन का विवय सब लोगों की समक्ष में विलाप हो का कारण वन गया क्योंकि लेगो ने उस दिन सुना कि राचा अपने बेटे के लिये खेदित है ॥ ३। और उस दिन लेगा ऐसा मुह चुराकर नगर में घुसे नैजा लेगा यह से भाग याने से लोकात दीकर मुद चुराते है ॥ ४। ग्रार राजा मुट ढांचे हुए चिह्ना चिह्नाकर पुकारता रहा कि हाय मेरे वेटे अव्यानाम् हाय अव्-शालीम् मेरे वेटे मेरे वेटे ॥ ध । से पाषाव् घर में रासा के पार्च जाकर कहने लगा तेरे कर्माचारवा ने खाल के दिन तेरा ग्रीर तेरे बेटों बेटियों का श्रीर तेरी स्तिया थ्रीर रखेलियों का प्राय तो बचाया है पर तूने स्नाज के दिन उन सभी का मुद्र काला किया दै॥ ६। कीसे कि तू अपने वैरियों से प्रेम थ्रीर आपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने बाज यह प्रगट किया कि र्तुभे हाकिमें श्रीर कर्म्भवारिया की कुछ चिन्ता नहीं वरन में ने खाज जान लिया कि यदि हम सब खाज मारे जाते थार अव्यालाम् जीता रहता ता तू बहुत प्रस्त होता ॥ छ । से श्रव उठकर बाहर जा श्रीर अपने कर्माचारिया के। शांत देन हीं ता मे यद्योवाकी किरिया खाकर कदता हु कि ग्रींद तू वाहर न जार तो खाज रात को एक मनुष्य भी तेरे र्षंग न रहेगा थैंगर तेरे यचयन से लेकर-श्रय लेा जितनी विपत्तियां तुम पर पडी हों उन सब से यद वियंति बडी द्वारी ॥ ८। से रासा उठकर फाटक में जा बैठा श्रीर जब सब लेगी की यह स्रताया गया कि राजा एतटक में बैठा है तब , अब लेगा राजां के साम्हें ग्राये॥

१०। थीर खब्शालीम् लिस का इस ने अधना राजा दीने की अभिषेक किया था सी युह में भर गया रे से। अब तुम कों चुप रहते थीर राजा की लैटा ले थाने की चर्चा क्ष्में नहीं काती।

१९। तय राजा दासद ने सादे स् बीर ग्यातार यादको के पास, कप्तरों भेला कि यपूर्वा पुरनियो से करी कि सुम लेगा राजा की भयन पहुचाने के लिये सब से पीके क्या दाते दा सब कि सारे दशा-रल की घातचीत राजा के सुनने में आई है कि उन का भक्षन में पहुणाए॥ १३ । सुम लीजा ती मेरे माई घरन घाड घी मांच हा हो। तुम राजा की लै। टाने में रात्र की पीछे बवीं द्वाते हो ॥ १३। फिर श्रमासा से यद करें। कि स्था तु मेरा हाडू मांस नहीं है थीर यदि तू याखाय के स्वान पर सटा के लिये सेनापति न ठटरे ते। परमेश्वर सुक्त से वैसा ही वरन उस से भी अधिक करे।। 98। से उस ने सब यहूदी पुरुपों के मन ऐसे अपनी खार स्तीच लिया कि माना यक धी पुरुष या . और उन्दें। ने राला के पास कप्तला भेजा कि तू, प्रापने सव कर्मी-चारिया की मा लेकर लाट ग्रा ॥ १५। से राजा लै। टकर यर्डन तक आ गया थीर यहूटी लेगा गिल्गाल गये कि उच से मिलकर उसे पर्दन पार

१६। यहूदियों के संग, गेरा का पूर्व विन्यामीनी णिमी भी जो बहूरीमी या फुर्ती करके राजा टाकद से भेंट करने की गया॥ १०। उस के संग इकार विन्यामीनी पुरुप चे थीर ्याहल् के घराने का कर्माचारी सीवा अपने पन्द्रशे पुत्री और बीसे दासे समत था थीर वे राजा के साम्हने यर्दन के पार पांच पांच उत्तर गये॥ १८ । थीर एक बेहा राजा के परिवार की पार ले खाने चौर जिस् काम में वह - थीर इसाश्ली अपने अपने हेरे को भाग गये उमे<sub>-</sub>लगाने वाहे उसी में लगने के लिये पार गया। थे॥ १। थार इसारल् के सब गोत्रों में सब साग बीर जब राजा यदन पार जाने पर था तब गरा श्रीपस में यह कहकर काहते थे कि राजा ने इसे का पुत्र शिमी उस के पांत्रों पर गिरके, १९। राजा इमारे अनुयों के हाथ से यचाया था थार पलिश्तियों से कहने लगा मेरा, प्रमु मेरे दीप का लेखा न करे कें हाथ से स्थी ने धमें छुड़ाया पर अब यह- अब्- और जिस दिन मेरा प्रमु राजा यह अलेस् की होड़ शालाम् के हर के मारे देश कोडकर भाग गया॥ याया उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया

उसे मेसा स्मरस न कर कि राजा उसे आपने ध्यान
में रक्खें ॥ २०। क्योंकि तेरा दास जानता है कि
में ने पाप किया से देख खांक अपने प्रसु राजा से
मेंट करने के लिये यूसुफ के सारे घराने में से में हो
पिता खाया हूं ॥ २९। तब सहयाह के पुत्र खबीर्थ ने कहा शिमी ने की प्रदेखा के खिमीपिक की की सा
या इस कारत क्या उस की बध करना न चाहिये॥
२२। दाकद ने कहा है सहयाह के बेटा मुझ से
सुम से क्या काम कि तुम खांक मेरे विरोधी ठहरे
हा खांच ब्या इसएल में किसी की प्राचदगड़
मिलेगा क्या में नहीं जानता कि खांच दसाएल का
राजा हुआ हूं ॥ २३। फिर राजा ने श्रमी से कहा
सुझे प्रावदग्रह न मिलेगा खीर राजा ने उस से
किरिया भी खाई॥

२४। तय गांकल् का पाता मपीवागेत् राजा से भेट करने की याया उस ने राजा के चले जाने के दिन से उस के फुणलकेंम से फिर व्याने के दिन ली म अपने पांचों के भगून काटे न अपनी हाठी चनवाई भीर म अपने कपड़े धुलवाये थे॥ २५। मी जब यस्थलेमी राजा से मिलने की गये तय राजा ने उस ये पूका है मपीयाणेत् तु मेरे दंग क्यों न गया था। न्द। उस ने फदा दें मेरे प्रभु दे राजा मेरे कर्माचारी ने मुक्ते धोखा दिया घातरा दास की प्रमुद्दै इस सियं तेरे दास ने साचा कि मै गदए पर काठी कराकर उस पर चढ़ राजा के साथ चला कार्जगा। २०। धीर नेरे कर्नवारी ने मेरे प्रभु राजा के साम्यने मेरा चुगली खाई दे पर मेरा प्रभु राजा परमेण्टर के दूत के समान है का की कुछ तुमी मार थरी कर ॥ २८ । मेरे पिता का सारा घराना तेरी भोर संप्रायदगढ के येश्य था पर तूने अपने दास का अपनी मेज पर खानेदारी में जिना है मुक्ते क्या एक दे कि में राजा की खीर दी दाई दू॥ २९। राजा ने चय ये कदा तू अपनी यात की चर्चा क्यों करता रहता है मेरी बाद्या यह है कि उब भूमि की तू बीर सीवा दे। ना याण्य में बांट ला ॥ ३०। मपीबागेत् ने राजा में कदा मेरा प्रभु राजा को कुशल बेम से खपने घर भाषा है इस लिये सोबा ही सब सुक्र रक्षे ॥

३९ । तव गिलादी वर्जिल्लै देशालीम् से श्राया थार राजा के यर्दन पार पहुचाने की राजा के सता यर्दन पार गया ॥ ३२ । वर्जिल्ले तो बहुत पुरनिया यार्थात् ग्रस्धी वरस का था और जब सो राजा मदनेस् में रहता था तब लों वह उस का पालन पोपण करता रहा क्योंकि वह बहुत धनी था। ३३। से राजा ने वर्जिहैं से कहा मेरे सा पार चल श्रीर में तुमी यस्थलेम् में खपने पास रखकर तिरा पालन पापण कषंगा॥ ३४। व्यक्तिं ने राजा से कदा मुक्ते कितने दिन जीना दै कि मै राजा के, संग यक्णलेम् को जाज॥ ३५। स्राज मे सस्सी धरम का द्र बचामै भले घुरे का विवेक कर सकता दूष्णा तेरा दास जो कुछ खाता पीता है उस का स्याद पश्चिम सकता का मुक्ते गानेशारी वा गानेशारियो का ग्रव्स अब सुन पड़ता है से। तेरा दास अब अपने प्रभु राजा के लिये भार क्यों ठदरे ॥ इदं । तेरा दास राजा के सम यदन पार ही तक जाएमा राजा इस का ऐसा यदा घटला मुभे वया दे॥ ३०। श्रपने दास की लाटने दें कि मैं अपने हो नगर में अपने साता पिता के कवरिस्तान के पास मर्व। पर तेरा दास किम्डाम् दाजिर दै मेरे प्रभुराजा को संग वद पार जार बीर जैसा तुओं भार तैसा भी उस से व्यवदार करना॥ ३८। राजा ने कदा दां किन्दास् मेरे संत पार चलेगा और जैसा सुने मार बैसा ही मै उस से व्यवदार कच्या वरन जा कुछ तू सुक से चादेगा से मे तेरे लिये कवाा॥ इर । तव सव लेगा यर्दन पार गये थीर राजा भी पार हुआ तब राजा ने वर्जिली का जुसकर बाशोबाद दिया बीर वह बयने स्थान का लाट गया ॥

(येषा की राजदेगए की गांध्ती)

80। से राजा गिलाल को श्रीर पार गर्या श्रीर उस के संगे किस्टास पार तुत्रा श्रीर सब यहूदी लेगों ने श्रीर श्राधे इसारली लेगों ने राजा की पार किया ॥ १९। तब सब इसारली पुरुष राजा के पास श्राये श्रीर राजा से कहने लगे क्या कारब है कि इसारे यहूदी माई तुने श्रीरी से लेशाये श्रीर परिवार समेत राजा को श्रीर उस के सब सनी की इस्राएली पुरुषों की उत्तर दिया कारण यह है कि राजा इमारे गोत्र का है से तुम लेगा इस बात से क्यों व्हें गये ही क्या इस ने राजा का दिया हुआ क्षुक्र स्वाया वा एस ने इमें क्षुक्र दान दिया है। 8३ । इसारली पुरुषों ने यहूदी पुरुषों की उत्तर दिया राजा में दस अंग्र हमारे हैं श्रीर टाजद में हमारा भाग तुम्हारे भाग से बड़ा है से तुम ने इसे क्यो तुच्छ जाना क्या अपने राजा को लौटा ले आने की चर्चा पहिले इम ही ने न किई घी। श्रीर यहूदी पुरुधी ने इखाएली पुरुधा से प्राधिक कड़ी बाते कहीं ॥

२० वहा संयोग से शेवा नाम एक बिन्या-पुत्र-या बह नरिवाा पूजकर कहने लगा दाकद में दमारा कुछ श्रंश नहीं श्रीर न विश्वेको पुत्र में दमारा कोई भाग है हे इहारलिया अपने अपने देरे की चले जायो।। २। से। सब दसारली पुरुप दाजद की पीड़े चलना हो। इकर विक्री के पुत्र श्रेबा की पीड़े ही सिये पर सब यहूदी पुरुष, यदन से यहशालेम् ली ध्रपने राजा के सम लगे रहे ।

३। तब दासद यस्थलेम् की अपने भवन मे षाया थार राजा ने उन दस रखेलियों की जिन्हें वह भयन की चैकिसी करने का केव्ह गया था अलग एक घर में रक्खा और उन का पालन पीपण करता रहा पर उन से प्रस्ता न किया से। वे अपनी श्रपनी मृत्यु के दिन लीं विधवापन की सी दशा में जीतों दुई बन्द रहीं॥

। तब राजा ने श्रमासा से कक्षा यहूदी पुरुषों की सीन दिन के भीतर मेरे यास खुला ला और तू भी यहां द्वांकर होना ॥ ध्र। से स्नमासा यहूदिया की धुला लाने गया पर चस,के ठहराये हुए समय से फाधिक रहा॥ ई.। से। दासद ने अबीगै से करा श्रव विक्री का पुत्र ग्रेवा श्रव्यालीस् वे भी इमारी यधिक द्वानि करेगा, से तू अपने प्रमु के श्रीगों की लेकर उस का पीड़ा कर रेसा न दे। कि

मी यर्दन पार लाये हैं ॥ ४२ ॥ संख यहूदी युक्यों ने∫ वह शक्वाले नंशर पाकर हमारी दृष्टि से नेक्रय जार' ॥ तब योखाव के जन कीए करेती कीर पलेती लोग ग्रीर सारे भूरबीर उस के पी है हो लिये थीर विक्री के पुत्र शेवा का पीका करने का यदशसेस् से निकले ॥ ६ । वे शिवोन् में के भारी । यत्थर के पास पहुचे ही थे कि अमासा उन से आ मिला। याबाव ता योद्धा का वस्त्र फेंटे से कसे हुए पा थीर उस फेंटे में रक्ष तलवार उस की क्रामर पर अपनी मियान में बन्धी छुई घी श्रीर जब यह चला तब वह निकलकर शिर पड़ी ॥ १। सी ये। श्राव् ने समासा से पूछा है मेरे भाई बया तू कुशल से है तब योखाव ने अपना। दहिना हाथ बढाकर थ्यमाचा को चूमने के लिये, उस की दाठी पकड़ी। १०। पर श्रमासा ने उस तलवार की कुछ चिन्ता न किई जो योबाव् के हाथ में भी से एस ने उसे यमाचा के पेट में भेंककर इस की यन्तरियां गिरा दिई थीर उस की दूसरी बार न सारा थीर खह मरा। तब योखाव खार उस का माई यद्यी शै विक्री के पुत्र श्रेवाका पीका करने की चंचे॥ १९॥ श्रीर उस की पास योष्प्राव् का एक जवान खड़ा होकर कहने लगा ना को ई ये। बाब् के पत्त कीर दासदः की खोर का हो से योखाव के पीड़े हैं। से 11 १२ । ब्रमासा ही सङ्क के बीचे प्रपने लोडू में लोट रहा था है। जब उस मनुष्य ने देखा कि सब सात खड़े ही जाते हैं तब ग्रमासा की सहक पर से मैदान मे सरका दिया चीर जब देखा कि जितने उस के पास आते से। खड़े ही जाते है। तब उस के जपर एक कपहा डाल दिया॥ १३। इस के सरक पर से सरकाये जाने पर सब लोग बिक्री के पुत्र शेवा का पीका करने की योद्याव् के पीक्रे हो लिये। 98। श्रीर घइ सब इसारली गोन्नों में देकिर साबेल् थीर बेत्माका थीर वेरिया के सारे देग तक पहुंचा थ्रीर वे भी एक ट्रेडिशकर उस के फी के देा लिये.**।** १५। तव उन्हों ने उस की बत्माका की बाबेल् मे घेर लिया श्रीर नगर के साम्हने ऐसा प्रमुस बांधा कि वह कोट से सर गया थीर योखाझ की संग की

<sup>(</sup>१) कूल में. इमारी आस निकासे ।

सब लोगा शहरप्रनाद को गिराने के लिये धक्ता देने स्रो ॥ १६ । तय एक युद्धिमान स्त्री ने नगर में से पुकारा सुना सुना योष्प्राव् से क्रही कि यहां था एक स्त्री तुम से बार्त करना चाहती है ॥ १०। जब योष्प्राव उस के निकट गया तब स्त्री ने पूका प्रया तू योग्राह्म है उस ने कहा हां में बड़ी हू फिर उस ने उस से कहा अपनी दासी के बचन सुन उस ने कदा में तो सुन रदा टू॥ १८। यह कहने सगी प्राचीनकाल में तो लेगा कदा करते थे कि बाबेल से पूछा जाए थीर इस रीति भगडे का निप्रटा देते थे ॥ १९ । में तो मेलमिलापवाले थीर विश्वास-योगय इसार्रोलयों में से हूं पर तूरक प्रधान नगरे नाश करने का यह करता है तूं यहावा के भाग को क्यों निगल जाएगा॥ २०।। याश्राव् ने उत्तर देकार कादा यद मुक्त से दूर दे। दूर कि मे निगल आब या नाग्र कर । २१। बात रेसी नही है ग्रेया नाम, राप्रैस् को प्रदादी देश का एक पुरुष जी विकी का पुत्र है 'उसे'ने दाजद राजा के विक्र हाथ उठाया है से तुम लेगा क्षेत्रल उसी की सींप दे। तब मै नगर का छोड़कर चला जाउगा। स्त्री ने योखाव् से कहा उस का सिर शहरपनाष्ट पर से तेरे पास फीक दिया जाएगा ॥ २२'। तब स्त्री ग्रपनी घुद्धिमानी से सब लेगों। के पास गर्श से उन्हों ने विक्री के पुत्र येवा का सिर काटकर धोग्राव् के पास फ्रेंक दिया । तब योखाद्य ने नर्रोसंगा फ्रूंका थ्रीर सब लेगा नगर के पास से फूट फाटकर भ्रापने अपने डेरे की गये थार यात्राव् यह शलेम् की राजा के पास लाट गया।

२३। योषाव तो सारी इरवारली सेना के जपर रहा थीर यहीयादा का पुत्र धनायाद् करेतियों धीर पलेतियों के जपर था, २४ । खीर खदीराम् खेगारीं के जपर था बीर बदीलूद् का पुत्र यहाशापात् इतिहास का लिखनेहारा था बीर शया मंत्री था थीर सादीक् थीर ख्यातार् याजक थे थीर यार्दरी देरा भी दाकद का एक मंत्री था। ,(गिबेशियो का पलटा लिया जाना)

रश वाजद के दिनों में बरस बरस सा दाकद ने यहावा से प्रार्थना कि ई। यहां वा ने कहा यह शाक्त श्रीर उस के ख़ूनी घराने के कारण हुआ कि उस ने गिवोनियों की मरवा डाला था॥ र । तब राजा ने गिबोनियों की खुलांकर उने से वात किई। गिवानी स्वाग ता इसार सिंग में से नदी ये वे खर्च दुर रमोरियों में से थे बीर इसा-र्णलयों ने उन को साथ किरिया खाई थी पर शासल् की जी इसारिलयों और यहदियों के लिये जलन हुई थी इस से उस ने उन्हें मार डालने के लिये यव किया था॥ ३। तब दाकद ने गिवीनियों से पूर्का में सुम्हारे लिये क्या कर बीर क्या करके ऐसा प्रायश्चित कर कि तुम यद्दावा के निज भाग की आंधीर्वाद दे सकी ॥ 8। शिबीनिया ने उस से कदा हमारे भीर शाकल वा उंच के घरोंने के बीच क्पेये पेसे का कुछ कार्यंड़ा नहीं स्रोर न हमारा काम है कि किसी इवारली की 'मार हाले'। उस ने कदा जा जुरु तुन कदा सा में तुम्हारे लिये कदगा। थू। उन्दों ने रा**का 'से कहा किस प्रक्य ने** इस की। नाम कर दिया और इसारे विन्द्व ऐसी युक्ति किई कि हम रेसे सत्यानाश हो जार कि इक्षारंत के देश में ज़ारी की न रह जाएं, 'ई। उस की वंश के सात जन धर्मे साप दिये जारं सार छन उन्हें यहावा के लिये यद्दींचा के चुने दुर शासल् की शिवा नान यस्ती मे फासी देंगे'। राजा ने कहा मै उन की सैंप दुंगा ॥ ७ । पर दाजद ने बीर ग्राकल् के पुत्र योनातानुने आपस में यहावा की किरिया खाई भी इस कार्या राजा ने योनातान् के पुत्र मधी-ब्रोशेत की की शांजल का पीता या वधा रक्खा। द। पर अमीनी और मधीबाधेत नाम अध्या की बेटी रिस्पा के दोनीं पुत्र जी वस गांजल के अन्माय जनी भी भीर शांकल की घेटी मीकल के

<sup>(</sup>१) भूत में, में । (२) भूत में भगर फीर मा।

<sup>(</sup>१) मूल में यहावा का दर्शन दूदा। (२) मूस में शेनि बान्दी।

भद्रीरल् के जन्माये जनी घो इन को राजा ने पक- पुत्र श्रावीश ने दाजद की सदायता करके उस ड्वाकर, ९। गिवीनियों के चाथ सैांप दिया खार चन्द्रों ने चन्हें पहाड़ पर यद्दीया के साम्दने फांसी दिई थीर साती एक साथ नाश दुर । उन का मार ड़ाला जाना सा कटनी के पहिले दिनों अर्थात् जव की कटनी के आरंभ से हुआ। १०। तव अप्या की बेटो रिस्पा ने टाट लेकर कटनो के जारभ से लेकर जब लें प्राकाश से चन पर प्रत्यन्त शृष्टि न पड़ी तब सा घटान पर उसे अपने नीचे विकाय रही स्रीर न ते। दिन में साकाश के पवियों को न रात मे बनैले पशुत्रीं की चन्हे कूने दिया। १९। जब प्रया को बेटी यां क्ल की रखेली रिस्पा के इस काम का समाचार दाकद की मिला, १२। तब दाजद ने जाकर शाकल् थ्रीर उस के पुत्र यानातान् की हर्द्धियां की गिलादी यावेश् के लेगीं से ले लिया जिन्दा ने उन्दे बेत्यान् के उस चैका से चुरा लिया या जहां पलिश्तियों ने उन्हे उस दिन टांगा या जब परिविषतिया ने याजल की गिल्बा पहाड पर मार डाला था॥ १३। से घर वहां से शासल् श्रीर उस के पुत्र योनातान् की इहिंगी की लिबा ले स्राया और फांची पाये दुव्यों की हिंहुया भी यकट्टी किई गई ॥ १८। श्रीर शांकल् श्रीर उस की पुत्र यानातान् की धिद्धियां विन्यामीन् की देश की नेता. में शासन् की पिता कीश् की कवरिस्तान मे गाडी गई थीर दाजद की सब बाजाओं के व्यनु-सार काम हुआ , श्रीर उस को पीक्षे परमेश्वर ने देश को लिये प्रार्थना सुन लिई॥

(दाजद का पलितितया पर विजय)

१५। प्रलिधितया ने इसारल् से फिर युद्ध किया. श्रीर दाजद अपने जनी समेत जाकर प्रास्तिवित्यो से लड्ने लगा पर क्षासदं यक गया॥ १६। तस यिशू-बीबनीव जी रपाई के वंश का या और उस के भाले का फल ताल में तीन दी श्रेकेल् पीतलं का 🕫 था और वह नई तर्सवार बांधे हुए था उस ने

पांचीं बेटे की वद महीलावासी बर्किही के पुत्र विकास की मारने की ठाना ॥ १७। पर संस्थाइ के परिवर्ती की ऐसा मारा कि यह मर गया। तय दाजद को जनों ने किरिया खाकर उस से कदा तू फिर हमारे समायुह की जानेन पाएगान दे। कि तेरे मरने से इसारल् का दिया वुक्त जार ॥ 🕠

> '१८। इस को पीक्षे पालिश्तियों को साथ गीय मे फिर युद्व हुआ। उस समय हूशाई विद्वा ने रपाई-वंशी सपू की मारा॥ १९। जीर ग्रीस्म पलि-क्षितयों के साथ फिर युद्ध हुआ इस में घेत् लेदेस्यासी यारपारगीम् के पुत्र रल्हनान् ने गती गास्यत् की मार डाला जिस के वर्छ की इंड कपड़े युननेवार्स को किको को समान घो॥ २०। फिर बात् में भी युद्ध दुखा थार वहां एक वड़ी डील का रपाईवशी पुरुष या जिस की एक एक स्वाय पांठ में इट: इट: यंगुलो खर्षात् गिनती मे चैाबीस थंगुली घी ॥२१। जब उस ने इसारल् का सलकारा तब दासद के मार्ड शिमा के पुत्र यहोनातानु ने उसे मारा ॥ २२ । ये ही चार गत् में उस,रपाई से उत्पन्न हुर ग्रे और वे दाकद थार उस के जनें से मार डाले गये॥ (दाळद का एक मजन ।) -

> २२ क्रीर जिस समय यदीया ने दाजद को उस के सारे शत्रुक्षी कीर गाकल्को हाथ से घवाया या तब उस ने यदे। या के लिये इस्ताति के वचन गाये, २। उस ने कहा

। यद्दीवा मेरी ढांग थार मेरा गढ़ थार मेरा **बु**डानेद्वारा

काइ। मेरा , घटानक्यी परमेख्यर है जिस का में शरकारात हू

ंमेरी ठाल मेरा वचानेद्यारा चीग मेरा अचा गठ **छीर मेरा शरवास्थान है ॥** -

हें मेरे चढ़ारकर्ता तू त्चपद्रव से मेरा चढ़ार किया करता है॥,, - ,

४। में यद्दावा की जी स्तुति के याग्य है पुकाबगा श्रीर अपने शत्रुश्री से द्यसाया जाऊगा ॥ ध। मृत्यु के तरंग ता मेरी चारों भार भाये

<sup>(</sup>१) मूर्ल में उन पर विश्वाम करने । (१) मूल में उस । (३) वा भये इधियाद।

नीचपन की धाराबी ने सुक्त की घटा दिया ई। अधिलोक की रस्तिया मेरी खारी खोर घीं मृत्य के फन्दे मेरे साम्बने घे॥ 0। बापने संकट में में ने यदावा की पुकारा थीर अपने परमेश्वर की पुकारा थार उस ने मेरी बात की अपने मन्दिर में से सुना थीर मेरी दोहाई उस के कानी पड़ी ॥ ८। तय पृष्यियी चिल गई थीर होल घठी और जाकाश की नेये कांपकर बहुत ही दिल गई क्योंकि यह क्रोप्रित हुया या। ए। उस की नघती से धूंथा निकला बीर उस के मुंद से खारा निकलकर अस्म करने लगी जिस से की यले दचक चठे। ९०। ख्रीर वद स्वर्ग, को नीचे करके उतर श्राया थीर उस के पांधी तले घोर अन्धकार था। १९। ग्रीर वह कस्व् पर चढ़ा हुया उदा-थीर प्रयत की पत्नीं पर चटकर दिखाई दिया। १३। थीर उस ने अपनी चारें श्रोर के खंधियारे की मेघी के समूद खार बाकाण की काली घटाची की प्राप्ता माहर ठटराया। १३। उस को 'सम्मुख को अलक से कीयसे दहक चठे। १४। यद्देश्या प्राकाश से गरेना श्रीर परमप्रधान ने श्रपनी धाकी सुनार्धः॥ १५। उस ने तीर चला चलाकर मेरे असुयों की। तितर चितर किया धीर विजली शिरा शिराकर उन की घवरा दिया १६। तय समुद्र की घाष्ट्र देख पडी जात को नेवें युल गई

। स्रोर उस को नधनें। को सांस की भोंक से हुआ।। 90 । उस ने कपर से हाच वढाकर मुमे घांभ सिया बीर गांहरे में से खोंच लिया ॥ १८। उस ने मुक्ते मेरे छलधन्त श्रुप्त से मेरे वैरियों से जा मुक्त से खांचक सामर्थी घे मुभे कुड़ाया॥ प्राचन्द्रों ने मेरी विपत्ति के दिन मेरा साम्द्रना मा किया पर यहीवा मेरा स्राप्यय घा ॥ २०। थ्रीर उस ने मुभे निकालकर घेडि स्थान मे पहुचाया । उस ने मुक्त की छुडाया क्योंकि बद गुक्त से म्बन या॥ २९। यदे। वा ने मुक्त से मेरे धर्म के अनुसार व्यवदार किया मेरे कामा की शुद्धता के अनुसार चयाने मुक्ते वदला दिया ॥ २२ । क्यों कि मैं यदेश वा के मार्गी पर चलता रहा पीर अपने परमेश्वर से फिरके दुष्ट न बना॥ २३। उस के सारे नियम ता मेरे साम्हने अने रहे थीर उस की खिधियों से में इट न गया। २४। और मै उस को साथ खरा अना रहा थीर अधरमें से अपने की बचाये रहा जिस में मेरे फसने का हर था ।॥ २५। से यद्दीया ने सुक्ते सेरे धर्म्म के प्रनुसार वदला दिया मेरी उच गुड़ता के अनुसार जिसे बद देखता '२६ । दयायना की साचतू ग्रापने की दयायन्त दिखाता ें खरे पुरुष के साथ हू अपने की खरा दिखाता २९'। शुद्ध के साथ तू अपने की शुद्ध दिखाता श्रीर टेकें के साथ हैं तिरका बनता है ।

। (१) मूल ने सापने यापमा से।

यह ता यदीया की डांट से

<sup>(</sup>१) मूल में जले। (२) मूल में उन की।

६८ । श्रीर दीन लोगों को तो तू खखाता है। पर श्रीममानिया पर दृष्टि करके उन्दें नीचा करता है॥

र। हे यद्वाचा तू हो मेरा दीयक है बीर यद्वाचा मेरे खन्धियारे की दूर करके

चित्रवासा कर देता है।

Bo। तेरी सहायता से मैं दल पर, धावा करता ध्रापने पर्रमेश्वर की सहायता से मैं शहरपनाह

को लांघ जाता हू॥

इप । ईश्वर की, गति खरी है यद्योधा का वसन ताया हुआ है

व्यद्य श्रापने सब ग्रारणागती की ठाल ठदरा

इर। यहावा की केर क्या कीर्स ईप्रवर है इसारे परमेश्वर की केरड क्या थीर कोई चटान

हुनार परनश्चर था। क्षांच प्या आर आह घटान है। इस । ग्रह ससी केन्द्रा है जी मेरा व्यक्ति हर स्वापन

इह । यद वही ईश्वर है जी मेरा खात हुठ स्थान ठदरा

वह खरे सनुष्य की श्रापने मार्ग में लिये चलता है।

क्षा यह मेरे पैरी की हरिग्यियों के से करता है थार , मुक्त क'चे स्थानी। पर खड़ा , करता है ॥

३५ । वह मुर्भे युद्ध करना चिखाता है मेरी बाद्दों से पीतल का धनुष नवता है ॥ ३६ । थीर तू ने मुझ की खपने बचाव की ठाल

थीर तेरी नसता मुमे बढाती है।

३०। तू मेरे पैरी के लिये स्थान चै। इन करता है चौर मेरे टकने नहीं खिने॥

ं इद । में श्रपने शतुर्थी का पीका, करके उन्हें सत्यानाश कर गा

थ्रीरं सब ले। उन्का श्रन्त न कर्वतब ले। न फिर्वा।

अर् । खेरि में ने उन का खन्त किया थेर उन्हें ऐसा सारा कि वे उठ तुर्फोरो वे मेरे पांठों के नीचे पड़े हैं।

80 । श्रीर तू ने युद्ध के लिये मेरी कमर बंधाई
और मेरे विरोधियों की मेरे तले दवा दिया।

80 । और तू ने मेरे शशुखों की पीठ मुके
दिखाई

कि में अपने वैरिया की सत्यानाश कर्या। हर । उन्हें। ने बाट ते। बोही पर कीर्य बचाने-हारा न मिला

उन्दें। ने यद्दावा की भी बाट जो ही पर उस ने उन की न सुन लिई ॥

8३। में ने उन को कूट कृट कर भूमि की धूलि के समान कर दिया

में ने उन्हें सङ्क्षों की कीच की नाई पटक कर फैलाया॥

88। फिर तू मुने प्रजा के कारों से कुड़ाफर अन्यकातियों का प्रधान दोने की मेरी रचा किई जिन लोगों की मैन जानता थां से भी मेरे

ष्रधीन दें। जाएंगे ॥ ' १६६ । परदेशों मेरी चायलूसी करेंगे कान से मुनते ही है मेरे वश में बाएंगे॥ १६६ । परदेशी मुक्ताएंगे ।

थीर अपने कोटी में से घरघराते हुए निकलेगे ॥ ४०। यदावा∞ जीता है थीर जा मेरी चटान

ठघरा से। धन्य है

थीर परमेश्वर की मेरे चहार के लिये चटान ठप्टरा उस की वहाई हो।

8 । पग्य है मेरा पलटा लेनेशारा ईड्वर

को देश देश के लोगों को मेरे तले दबा देता है, 8९। श्रीर मुक्ते मेरे शतुओं के बीच से निका-

्र लता है त सुक्ते मेरे विरोधियों से कचा करता

तू मुक्ते मेरे विरोधियों से कवा करता है चौर उपद्रवी पुरुष से बचाता है।

५०। इस कारण में जाति जाति के साम्बने तेरा धन्यवाद कर्दगा

बीर तेरे नाम का भजन गार्जगां॥

ध्रा वह अपने ठद्याये हुए राजा का वहा चहार करता है

<sup>(</sup>१) मूल में. नेरे फ वे स्वानी । (१) मूल में मेरे हाय ।

वह स्रापने श्राभिविक्त दासद श्रीर एस् के वंश पर युग युग करूका करता रहेगा॥ (दासद के जीवन के यन्तरमय के वर्ष)

२३ दाऊद के पिक्रसे वचन ये दें यिशे के पुत्र की यद

याकी है

उस पुरुष की वाकी है की कंचे पर खड़ा किया गया

कीर याकूब के परमेश्वर का खीमीयक्त

कीर सराएल का मधुर भजन गानेदारा है।

> । यहाया की खात्मा मुक्त में दीकर दीला
कीर उसी का बचन मेरे मुंद में खाया।

३ । स्वाएल के परमेश्वर ने कहा है

स्वाएल की बटान ने मुक्त से वाते किई हैं कि

मनुष्यों में प्रमुता करनेदारा एक धर्मी होगा
को परमेश्वर का भय मानता हुखा प्रभुता
करेगा।

 श वह माने। भार का प्रकाश होता जय सूर्य निकलता है

रेसा भार जिस में बादल न दों जैसा वर्षा के पीछे के निर्माल प्रकाश के कारक

भूमि से इरी इरी घास चगती है।

प्राक्यानेरा घरानाई ध्यर के लेखे में ऐसा नहीं है

चय ने तो मेरे साथ रक ऐसी सदा की वाचा बांधी है

जा स्य यातों में ठोक किई हुई छीर पटल भी है क्योंकि चाहे यह उस की ग्राट न करें

ताभी भेरा सारा सहार खार सारी श्रामिलाया का विषय यही है॥

है। पर श्रोहे सब के सब निक्रकी काडियों के समान हैं जो दाच से पकडी नहीं जातीं। 0। से जो पुरुष उन को डूने चारे उसे लेखर बीर भाले की कह लिये जाना पहला है। से वे बाग लगाकर बचने ही स्थान में भस्म ' किई बाली हैं।

(दाखद के बीरा की नानावशी)

द। दाजद के ग्रुरवीरी के नाम ये हैं वर्षात् तदक्रमानी याग्रेडवश्येवेत् जा सरदारी में मुख्य या वद रखी बदीना भी कदलाता या वर्ष है रक ही समय में प्राठ सा पुरुष मार हाले गये ॥ ९ । उस की पीके बरोही दोदै का पुत्र एलाजार या यह उस समय दाकद के सम के तोनां बीरां में से या जब उन्हों में युड को लिये बटुरे दुए पलिश्तियों को सलकारा भीर इसारती पुरुष चले गये थे॥ १०। ब्रह कसर वांधकर प्रतिक्रित्यों की तब ली मारता रहा जब ली उस का दाय यक न गया और तलवार दाय से चिपट न गई पीर उस दिन यदेखा ने वहा विजय किया थै।र क्रें। लेगा उस के पी है देा लिये उन क्रो कोवल लूटना ही रह गया॥ ११। उस को पीके स्नागी नाम एक पदादी का पुत्र शस्मा था। पलिश्लियों ने एकट्टे घेकर एक स्थान में दल बान्धा जहां मस्र का एक खेल था और लेगा उन के डर के मारे भागे॥ १२। तब उस ने खेत के बीच खड़े द्दाकर उसे वचाया थीर पालिशतियों की मार लिया भीर यद्यावा ने यहा विजय किया ॥ १३ । फिर सीचीं मुख्य सरदारी में से तीन जन कटनी के दिनों में दाजद के पास बहुह्मास् नाम गुफ्त मे खाये खैार प्रतिष्ठितयी का दल रपाईस नाम तराई में कावनी किये हुए था॥ १८। उस समय दाजद गढ़ मे था सीर उस समय पोलिशितयों की चैतकी खेत्लेटेम् में थी॥ १५। तब दालद ने बड़ी खिमलाया के साथ कदा कीन मुक्ते ब्रेत्लेडेस् के फाटक के पास के कूंए का पानी विसारगा ॥ १६। दी वे तीनी बीर पेलिश्तियों की

<sup>(1)</sup> मूल में नेरी जीभ घर। (2) जूल में. ज उनाए। या री क्या यह उस की न फलाइना। (2) था. इस कारक।

<sup>(</sup>१) मूस में. से भरा !

कुरं से पानी भेरके दाखद के पास से आये पर इस ने पीने से नाइ जिर्द खीर यहावा के साम्हने चार्च क्रांकी उग्रहेलकार, १०। कहा है यहीचा सुक से रेसा करना दूर रहे क्या में उन मनुष्यें का साहू पीक की अपने प्राचा पर खेलकर गये थे से। उस ने बह पानी पीने से नाइ किई। इन तीन बीरें ने तो ये ही काम किये ॥ १८। खीर अबीधी की सख्याह की पुत्र याष्ट्राञ्च का भाई या ब्रह तीना से से मुख्य था। उसे ने खराना भाला चलाकर तीन से। की मार हाला थीर तीनें में नामी ही गया ॥ १९। क्या बह तीनों से अधिक प्रतिष्ठित न या थीर इसी से बद उन का प्रधान दे। गया पर सुख्य तीनी के पद को न पहुचा॥ २०। फिर बद्दीयादा का पुत्र बनायां हु यो जो कब्चेन्वासी एक वड़े काम करने-द्वारे बीर का पुत्र था। उस ने सिंह सरीखे दी निकाषिये की मार डाला थीर घरफ के समय उस ने एक गडदे में उत्तरके एक चिद्व की मार ड़ाला॥ २९। फ़िर इस ने म्झ क्यवान मिस्री पुस्प की मार डाला निबी ती द्वाच ने भाला लिये हुए या पर बनायाह् रक लाठी ही लिये हुर उस के पास गया और मिसी के द्वाप से मासे की कीनकर उसी के भाले से उसे घात किया ॥ २२ । ऐसे ऐसे काम करके यहीयादा का पुत्र बनायाद् उन तीनी वीरे। मे ज़ामी हो गया ॥ २३। वह तीचें चे खधिक प्रतिकित ते। या पर मुख्य तीना के पट के। न पहुचा। उस की दासद ने अपनी निज समा का सभासद किया ॥

्रेश । फिर तीसें में योखाव का भाई असाहेल् वेत्लेडेमी, दोदो का पुत्र एरहानान, २५ । हेरीही अम्मा खीर एलोका, २६ । पेलेती डेलेस् तकाई इक्क्रेश का पुत्र ईरा, २९ । खनातीती ख़बीरजेर् हूआई मञ्जून, २८ । खहोद्दी सरमान् नतापाही महरे, २९ । एक खीर नतीपाई बाना का पुत्र हेलेयू बिन्धा-मीनियों की गिंबा नगर के रीबे का पुत्र इते, ५० । पिरातानी बनायाद् गाश् के नालों के पास रहने-हारा हिंदू, ३९ । खराबा का ख़बीखल्खान् बहुरीमी

हावनी में टूट पड़े थीर वित्वेदिम् के काटक कें प्रांत के यान के य

(दाकद का अपनी क्षजा की गिनती सेना कीर इस पाप का दश्ह भेगना कीर पापनीचन पाना)

रूप्ति यद्याया का कीप इसारितयों पर फिर भड़का थीर उस ने

दाजद की चन की दानि के लिये यह कहकर उमारा कि इतारल् खार यहूदा की जिनती ले॥ २। से राजा ने योषाय सेनापित से की उस की पास था कदा तू दान् में वेर्शेवा लें रहनेहारे सारे इसारली गोत्रों में इधर उधर घूम बीर तुम लेगा प्रजा की गिनती सा कि में जान हूं कि प्रजा की कितनी गिनती है। । । योष्पाय् ने राजा से जहा प्रजा के लाग कितने ही क्यों न हो तेरा परमेश्वर यदे। वा उन की सी गुणा बढ़ा दे थीर मेरा प्रभु दाजा इसे श्रयंनी आंखों से देखने भी पार पर है मेरे प्रभु है राजा यह बात तू क्यों चाहता है॥ ४। तीभी राजा की खाचा ये। खास स्रीर सेनापतियों पर प्रवल हुई में। योखाय थीर सेनायति राजा के सन्मुख रे इसा-रली प्रचाकी जिनती लेने की निकल गये॥ ५। उन्दों ने यर्दन पार जाकर श्ररारर् नगर की दक्किन थोर होरे खड़े किये वा गाद के नाले के बीच है थीर याजेर्की वहे॥ ६। तब वे शिलाद् में शीर तद्तीम्होद्शी नाम देश में गये फिर दान्यान् की गये थैार चक्कर लगाकर सीदेान् में पहुंचे ॥ ७। तब वे सीर् नाम दृढ़ गढ़ खीर दिव्वियों खीर कनानियों के सब नगरी में गये थीर उन्हों ने यहूदा देश की दक्कित दिशा में बेशेंबा में दौरा निपटाया॥ ८। हो। सारे देश में इधर उधर छूम छूमकार से नै।

के ता पाठ सार्व पीर यपूदा के पांच साख ठएरे ॥

१०। प्रका की गोनती कराने के पीछे टाजर का मन किंद्र गया और दाकद ने यदीवा से जहा यह जा काम में ने किया सा बड़ा ही पाव है सा श्रव है यहावा अपने दास का श्रधर्म दूर कर बेगेकि मुम से यही मूर्खता हुई ॥ ११ । यिदान की जब दाजद चठा राव परीया का यर वचन गाद नान नयी के पास जो दालद का दर्शी था परुंचा कि, १२। जाकर दाक्षद से कए कि पहादा यों कएता याते देखा से ग्रीना ने निकलकर भूमि पर मुद है कि मैं तुम की तीन विविध्या दिखाता हू उन में के बल गिर राजा की दरहवत् कि है। २९। और से एक की चुन ले कि में उन्ने तुम पर हालू॥ १६। औरोना ने कहा मेरा प्रभु राजा अपने दास के पास से। गाद ने दाजद के पास वाकर इस का समाचार की प्रधारा है दाजद ने कहा तुम से यह खिलहान दिया थार उस ने पूछा वया तेरे देश में सात बरस माल लेने काचा रू कि येरी वा की एक बेदी बनवार्ज का प्रकाल पड़े या तीन मधीने ली तेरे श्रयु तेरा चर्च लिये कि यह व्याधि प्रजा पर से दूर किई पीका करते रए थीर तू उन वे भागता रहे या तेरे जाए ॥ २२ । खराना में दाजद वे कहा मेरा प्रभु देश में तीन दिन को मरी फैली रहे प्राय से व राखा का कुछ उसे खाइका लगे से किसर खढ़ाए देख विचार कर कि में यपने भेजनेधारे की वया उत्तर धामयिन के निये ता वैस है खीर दांवने से दिखियार दूं ॥ 98 । दाकद ने गाद् से कदा में यहे सकट में दीर यैले। का सामान ईधन का काम देंगे ॥ २६ । पेंड़ा हू एम यदाया के दाय में पर्ट क्योंकि उस को यह सब करीना राजा ने राजा की दे दिया। किर दया वरो है पर मनुष्य के द्वाय में में न पड़ूँ॥ वरीना ने राजा से कहा तेरा परमें कर पदीवा तुंगाँ १५। मा यदावा द्वारितवों में विद्यान से ले में प्रसन्न द्वीग ॥ २४। राजा ने वरीना से कहाँ ऐसाँ ठघराये दुर समय तक मरी फैलाये रहा छार दान् से नहीं में ये यन्तुरं तुम से प्रवश्य दाम देकर हूँगा में सेकर वेशेंबा ली रत्नेशारी प्रजा से से सतर एजार प्रयमे परमेश्वर यहावा की सैतमेत के वासवाल नहीं पुष्प मर गर्य ॥ १६। पर अप दूत ने यहणलेम् का नाण विंडाने का । से। दाकद ने खीलहान थीर वैली की करने की उस पर क्षपना द्राय घठाया तय यदीया चौदी की प्रचास श्रेकेल् में मील लिया ॥ २॥। तय घट वियत्ति हालकर प्रकृताया श्रीर प्रजा के नाण दाऊद ने वर्षा यदावा की एक वेदी वनवाकर कामेटारे दूत से कहा यस कर अय अपना हाथ होमबलि थार मेलबलि चकाये थार यहावा ने देश . शींच। बीर यहावा का दूत अरीना नाम एक यूच्सी के निमित्त विनती सुन लिई से वह व्याधि इसिएल् के खिलहान के पास भा ॥ १०। दें। लब प्रजा का पर से हूर दी गई॥

मदीने थीर बीच दिन की बीते पर यदग्रतेम् की। नाग करनेदारा दूत दाकदे, की दिसे पड़ा तब उस थाये॥ र । तब बेक्साब् ने प्रका की जिनती का ने यदावा से कदा देख पाप तो में दी ने किया थीर जांद राजा की सुनाया सार तलवरिये याहा इसाश्ल् कुंटिलता में ही ने किई है पर इन मेडों ने क्या

किया है से तरा द्वाच मेरे खीर मेरे पिता के घराने के विषद्ध दे। ॥ १८। उसी दिन गाद् ने दासद के पास प्राकर उस से कहा जाकर ग्रारीना यवसी के खेलिहान में यदेाया की एक वेदी धनवा।। ११ । सा दाजद यदेखा की याचा के यनुसार गाद् का वह व्रवन मानकर यहां गया ॥ २०। तय अरीना ने दृष्टि कर दाकद की कर्मीचारियों समेत श्रपनी स्नीर

## राजाओं का वृत्तान्त । पहिला भागे ।

कपडे क्योकाये जाते के तीमी वद गर्माता न था। २। से उस के कर्माचारियों ने उस से कहा हमारे जानता॥ १२। से श्राय था में तुमें रेसी सम्मति वानता॥ १२। या श्रय था में तुमें ऐसी यम्मात प्रभु राजा के लिये कोई जवान कुंवारी खोजो जार हेता हूं जिस से तू श्रयना श्रीर प्रपने पुत्र युलेमान की राजा के चन्त्र उस को उद्दल्दन हो थीर काकर उस से ये। यूक कि हे मेरे प्रमु है राजा क्या है। तब उन्हों ने सारे इसाएली देश में सुन्दर की किरिया खाकर श्रयनी दासी से नहीं कहा कि कुंवारी खोजते खोजते श्रयीशम् नाम एक श्रूनीमन तेरा पुत्र सुलेमान मेरे पीके राजा होगा खोर यह कि पाया श्रीर राजा के पास ले आये॥ ८। यह मेरी राजगड़ी पर विरावामा किर श्रदीनिध्याह किन्या बहुत ही सुन्दर थी सीर वह राजा की राजा वन वैठा है। १८। श्रीर जव तू वहां राजा के सस से प्रसंग न किया॥ १। तब हागीन का व्यवस्थ होने श्री होगा स्वर्थ होने सारे पीके ने सस से प्रसंग न किया॥ १। तब हागीन का व्यवस्थ होने श्री होने प्राय करना हो सारे करती रहेगी तथ में तेरे पीके ने सस से प्रसंग न किया॥ १। तब हागीन का व्यवस्थ होने श्री होने प्रस्थ होने सारे करती रहेगी तथ में तेरे पीके ने सस से प्रसंग न किया॥ १। तब हागीन का व्यवस्थ होने श्री होने प्रसंग करती रहेगी तथ में तेरे पीके (१) चूल जें तेरी गेह में।

(भादेशित्याह की राजद्रीर की गेरिटी श्रीर वनायाह थीर प्रस्वीरों की थीर श्रपने भाई श्रीर वन का तोड़ा जाना)

र दिन्द राजा बूढ़ा बरन बहुत पूर्रानिया हुआ। थीर यद्याप वस की स्ताता बत्योबा से कहा क्या तू ने सुना है कि हम्मीत का पुत्र श्रदेशिन्याह राजा बन थेटा है श्रीर हमारा प्रभु दालद इसे नहीं से स्मारा प्रभु दालद इसे नहीं ने वस से प्रसंग न किया ॥ ॥ । तब दागीत् का याकर तेरी वातों की पृष्ट कस्ता ॥ १५। तब वत्रीया पृत्र खदीनियाद् सिर कचा करके कदने लगा कि में राजा के पास कीठरी में गई। राजा तो वहुत पुत्र अवानिस्माद् । सर जचा कारक कहन लगा कि म राजा क पास काठरा म गद । राजा ता यहुत राजा हूगा से। उस ने रण श्रीर सवार श्रीर अपने वूट् या श्रीर उस की सेवा टटल शूनीमन अवीश्रा सागे आगे दौढ़ने की पचास पुत्रप रख लिये ॥ ६। का व्याप्त ने मुका र राजा की करती थी ॥ १६। से व्याप्त ने मुका र राजा की व्याप्त के किया था कि तू ने सेवा व्याप्त है ॥ १०। उस ने उत्तर दिया है मेरे प्रभु तू ने ते। किया। वह बहुत स्प्रवान था श्रीर अव्याजालाम अपने परमेश्वर यहावा की किरिया खाकर अपनी के पीक्षे उस का जन्म हुआ था ॥ ०। श्रीर उस ने दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीक्षे सस्याह के एव योखाल में क्षेत्र व्याप्त का करात था ॥ सं पांहे उस का जन्म हुआ था ॥ ० । खीर उस ने सम्या था कि तरा पुत्र सुलेमान मरे पांहे सम्याद् की पुत्र योष्ट्राञ्च से खीर रच्यातार् याजक से याजा होगा थीर घह मेरी गट्टी पर विराजेगा ॥ यहायाता किई थीर उन्हों ने उस के पांहे होकर यहायाता किई ॥ ६ । पर सादोक् याजक यहायाता कि पुत्र बनायाह् नातान् मधी शिमी रेई खीर उस ने बहुत से बैल तैयार किये पुत्र की निकट है भेड़ बैल थीर की पास की रन्रीगेल् की निकट है भेड़ बैल थीर तिया किये हुए पशु ब्राल किये थीर याजने माई से याजा सक साथ ने किये थीर याजा से उन्हों की साथ से से याजा से प्रमु से वाजा से किये थीर स्थान की नहीं खुलाया ॥ २० । थीर है तियार किये हुए पशु ब्राल किये थीर याजने माई सेरे प्रमु से राजा से ब्राल की गट्टी पर उस के सब राजनुमारों की खीर राजा के सब यहूदी कि की विदेशा ॥ २९ । नहीं ती जब इमारा प्रमु (१) कुत ते तेरी ने विदेश मेर से विद्या वाजा प्रमु से वाजा व्यव स्थार के सेग से स्थार प्रमु से बीत विदेशा ॥ २९ । नहीं ती जब इमारा प्रमु राजा को से विद्या वाजा वाज प्रमु परखाओं के सेग से स्थार की स्थार की की राजा वाज से से की सेग से स्थार वाजा वाज से सेग से स्थार वाजा कर की सेग से से की सेग से से वाजा वाज से की सेग से से की से की सेग से से की से की से की से की से से की राजा अपने पुरखायों के संग सेएगा तब में थीर

मेरा पुत्र युक्तमान दोनों अपराधी जिने काश्रो ।, राजा दीने की उस का श्रीभेषेक करे तथ तुम सब २२ । यो व्यत्येया राजा से याते कर रही थी कि नातान् नयी भी बाया॥ २३। बीर राजा से कहा गया कि नातान् नवी राजिर है तव वद राजा के सन्मुख बावा बीर मंद के यल शिरके राजा की दरहवत् किर्द ॥ २४। थीर नातान् कदने लगा है मेरे प्रभु दे राखा बचा तू ने कहा दै कि श्रदेशिनयाह मेरे पोछे राजा होता थार घह मेरी शही पर विराजेशा ॥ २५ । देख उस ने प्राच नीचे जाकर बहुत से धैल तैयार किये पुर पशु थीर भेड़े यति किई दे छार श्रव राजकुमारी श्रीर सेनापतियों की श्रीर स्व्यातार् याजक की भी युला लिया है और वे उस के सन्मद स्राते पीते पुर कद रहे है कि प्रदोनियाह राजा जीता रहे। दे । पर मुक्त तेरे दास की जीर सादीक् यावक थीर पद्मायाना के पुत्र यनावाए थीर तेरे दास सुलैमान को उस ने नही युलाया॥ =०। व्या यह मेरे प्रभु राजा की खोर से एखा। तू ने ते। खपने दासको यह न सताया है कि प्रभू राजा की गट्टी पर कीन उस के पोड़े विरावेगा ॥ २=। दाकद राजा ने कदा यत्र्यया को मेरे पास धुला लाग्री तब घत राजा के पास बाकर इस के साम्द्रने खडी हुई॥ २९।। राता ने किरिया साक्षर कहा यहीया को मेरा प्राण मय जेरिकों से घचाता याया है उस के जोयन को सेंद्र, 50। जैसा में ने तुम से दसारल के पर-मेग्यर पद्दाया की किरिया खाकर करा या कि सेरा पुत्र मुलैमान मेरे पीक्षे राजा देशा कीर बद मेरे घटले मेरी ग्रही पर विराखेगा वैसा सी में निश्चय बात के दिन कर्मा। ३९। तय यत्त्रेवा ने भूमि पर मुंद के वल गिर राजा की दगहवत् करके करा मेरा प्रमु राखा दासद सदा सा सीता रहे॥ इर। सब दाहद राजा ने कहा मेरे पास सादीक् यासक नातान् नथी बार यहायादा के पुत्र बनायाध् की घुला साम्रो से ये राजा के साम्दने शाये ॥ ३३। राजा ने उन से कहा सपने प्रमु के कर्माचारियों की साध सेकर मेरे पुत्र सुलैमान की मेरे निज रज्ञार पर चठाचा चौर गोद्देशन की ले लाखा। ३४। थीर घडां सादाक याजक चार नातान नवी दसारल का

नरिशा फूजकर कदना राजा युकैमान जीता रहे ॥ इप्र। दीर तुम उस के पीके पीके इधर याना लीर घए जादार मेरे सिहासन पर विरासे क्योंकि मेरे बदले में बड़ी राजा दिया। श्रीर उसी की में ने दसागल् खार यहुदा का प्रधान दीने की ठएराया एँ॥ इद् । तय यहायादा की पुत्र वनायाह ने कहा ग्रामेन् मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहावा भी ऐसा ही दारे ॥ ३० । विंग रीति यद्योवा मेरे प्रसु राजा के स्या रहा उसी रोति वर सुलैमान के भी स्या रहे थीर उन का राज्य मेरे प्रमु दानद राजा के राज्य ये भी णाधिक वढ़ाए॥ ३८। सा सादीक् याजक थीर नतान् नवी शार यहायादा का पुत्र बनायाद क्षरेतिया थ्रीर पसेतिया की सम सिये दृश नीचे गये थीर वुलैमान की राजा दाजद के खन्नर पर चळाकर ग्रोदीन् की ले चले ॥ ३९ । तय सादीक् याजक ने यदावा के तस्यू में से तेल मरा हुआ सींग निकाला थार दुलैमान को राज्यामियेक किया और वे नरिमों फूक्षने लगे थै।र सब लेगा बाल रहे राजा मुलैमान जीता रहे॥ ४०। तब सब लेगा उस के पोर्छ पंछि वायुली वजाते स्नार इतना बड़ा ष्मानन्द करते पुर कपर गये कि उन की ध्वनि से पृण्यिबी डोल चठा । ४९। सब खदोनिश्याद खीर उम के नव नेवतएरी द्या चुक्ते थे तब यह स्वान उन की हनाई पढ़ी खीर वेष्याय ने नर्राक्ष्मे का शब्द सुन कर युका नगर में दीरे का शब्द की होता है।। 8२। वद यद कएता ही या कि स्ट्यातार् याजक का पुत्र योनातान् काया धीर अद्दोनिग्याद् ने इस से कदा मंतर था तूता भला मनुष्य दे श्रीर भला मनाचार भी लाया द्वारा। । १३। योनातान् ने खदी-निःवाद् से लदा सचमुच इमारे प्रमु राजा दाजद ने बुलैमान की राचा धना दिया ॥ ४८। खीर राजा ने सादे।क् याजङ नातान् नवी खीर यद्दीयादा को पुत्र बनायाद शीर करेतिया थीर पसेतियां की उस के सा भेज दिया थीर उन्हों ने उस की राजा के यञ्चर पर चकाया ॥ ४५ । खीर सादीक् याजक खीर

<sup>(</sup>१) मूल में फल गर्भ।

नातान् नवी ने गोहीन् मे उस का राज्याभिषेक किया है थ्रीर वे बहा से ऐसा जानन्द करते हुए ऊपर गये है कि नगर में है। रामचा लो शब्द तुम की सुन पड़ा सा घद्दी है ॥ ४६ । छीर सुलैसान राजगट्टी पर विराज भी रहा है॥ ४०। फिर राजा के कर्म-चारी दमारे प्रभुदाजद राजा की यह कदकर धन्य कदने थाये किंतेरा पत्मेध्वर सुलैमान का नाम तेरे नाम से भी बड़ा करे छीर उस का राज्य तेरे राज्य से भी प्रधिक घढ़ार खीर राजा ने प्रपने पर्लगापर दर्गडवत् किई ॥ ४८ । फिर राजाने यद भी कदा कि इश्वारल का परमेश्वर यदीया धन्य है जिस ने आज मेरे देखते एक की मेरी गट्टी पर विराजमान क्रिया है ॥ ४९ । तब जितने नेयतररी ब्रदेा-निष्याह को संग थे से। सब घरघरा गये खार चठ-कर अपना अपना भार्ग लिया॥ ५०। थार अदी-निश्याद् सुलैमान से डरकार चठा ख्रीर जाकर वेदी की सीँगा की पकड़ा॥ ५१। तब सुलैमान की यह समाचार मिला कि अदीनिष्याद सुलैमान राजा से रेसाडर गया है कि उस ने घेदों के सीगों की यह कइकर पक्रड लिया है कि स्राज राजा युलैमान किरिया खार कि अपने दास की तलवार से न मार डालुंगा ॥ ५२ । सुलैमान ने कहा यदि बद भलमनसी दिखाए ता उस का एक बाल भी भूमि पर जिरने न पारजा पर यदि उस में दुष्टता पोर्ड जार ते। वह मारा जाएगा ॥ ५३ । तव राला धुलै-मान ने कितना की भेज दिया की उस की वेदी के पास से उतार ले खाये तक्ष उस ने खाकर राजा युलैमान की दरहवत किई जीर मुलैमान ने उस से र्महा थ्रपने घर चला जा॥

ं (दाकद की मृत्यु ग्रीर सुलीमान की राज्य का ग्रारम) '

वाकद के मरने का समय निकट याया तब उस ने अपने पुत्र सुलैमान से कहा कि, २। में लेक की रीति पर कूच करनेवाला हू सा तू हियाय बांधकर पुष्पार्थ दिखा॥ ३। ग्रीर की कुछ तेरे परमेश्वर यहीवा ने सुसे सीपा है उस की रक्षा करके उस के

मार्गी पर चला कर थार लेसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा हो उस को विधियो ग्राजाग्री ग्रीर नियमा और चितानियां का मानता रह विस से जा कुछ तूकरे खार जिधर तूफिरे उस में तूछीं हसे काम करे, 8। थीर जिसे से बदावा खपना बद वचन पूरा करे जा उस ने मेरे विषय कहा था कि यदि तेरे सन्तान श्रपनी चाल के विषय रेसे सावधान रहे कि अपने सारे दृदय खार सारे जीव से सञ्चाई के साथ अपने की मेरे समुख जानकर चलते रहे। ते। दखाएल् की राजगट्टी पर विराजनेदारे की तिरे कुल में घटी कभी न दोगी॥ ५। फिर तू षाप जानता है कि सदयाह की पुत्र योष्प्राय् ने मुमा से बचा थया जिया श्राणात् उस ने नेर्के पुत्र अब्रेर् थ्रीर येतेर् के पुत्र स्नाश इसारल् के दे। सेनापतिया से क्या किया इस ने उन दोना की घात किया थार मेल के समय युद्ध का लेलू बहाकर उस से प्रयनी कामर का फीटा बीर श्रयने पाँछीं की ज्ञितया भिग्री दिई ॥ ६। से तू व्यपनी युद्धि की बनुसार करके उस पद्धे वालवाने की बाधीनीक म ग्राति से उतरने न देना ॥ १। फिर गिलादी यजिल्ली को पुत्री पर कृपा रखना थ्रीर वे तेरी मेज पर दानेंदारी में रहे खोंकि जब में तेरे भाई खब्धासाम् की साम्दने से भागा जाता या तब उन्हों ने मेरे यास आकर वैशा ही किया या। दा किर सुन तेरे पास जिन्यामीनी ग्रेरा का पुत्र बहूरीमी शिमी रहता दै जिस दिन में मदनैस् का जाता था उस दिन उस ने मुक्ते काराई से की सा था पर सब बह मेरी मेट की लिये पर्दन की छाया तब मै ने उस से यदीवा को यद किरिया खाई कि मैं तुमें तलवार से न मार डालुंगा ॥ ९। पर खब तू उसे निर्देशपे न ठदराना तू तो खुद्धिमान पुरुष है हा तुमें मालूम द्यागा कि उस से ध्या करना चाहिये, श्रीर सम पङ्की वालवाले का लोहू बहाकर उसे बधीलाक में उतार देना॥ १०। तद्यं दांकद व्यपने पुरखान्त्रीं के सम सामा क्षीर उसे दाकदपुर में उसे मिट्टी दिई गई॥ १९। टार्कद ने इसारल् पर चालीच वरस राज्य किया सात वरस

' (१) मूल में नेरे साम्हने चलते रहें।

<sup>(</sup>१) शूख में, प्रश्वा ।

राज्य किया था।

पर विराक्षा भार एम का राज्य बहुत हुकू हुआ। ॥ १९ । भ्रेप्ट द्वागीत् का पुत्र खदोनिव्याह् मुक्तमान की मासा यत्नेया के पाम खावा थीर वत्नेया ने पूछा वया तु मित्रभाय मे जाता है उस ने उत्तर दिया हो मित्रभाव मे ॥ १८ । फिर बद कएने लगा मुक्ते शुक्त में एक ग्रात करनी है उस ने करा कर ॥ १४। उम ने कदा तुमें ती मानूस है कि राज्य मेरा हा गया था शीर भारे इनाग्ली मेरी खार चय किये ये कि में राज्य कर पर सम्र राज्य पलटकर मेरे भाई का है। जाया है ब्योंकि बद बहावा की दीर में उन की मिला है। १६। मेर खब्र में तुम्त में एक बात मांगता हु मुक्त में नाइ न करना उस ने काश करें जा। ९७। इस ने कया राला मुलिमान तुभ में नाय न करेगा के। इस के कह कि यह मुक्ते शूनेमिन स्रायीयम् का व्याह दे ॥ १८ । यहाँगया ने कहा सक्हा में होरे लिये राखा में कपूर्ती ॥ १९ । मेर वर्त्तरेवा खड़ानियाए के लिये राजा मुनिमान से बातचीत करने की उस के पास गर्थ सार राजा उस की भेट के लिये उठा द्रीर उने दग्डथत् कारके प्रापने मिटायन पर घेठ गया फिर राह्म में खपनी मासा के लिये गक मिंदामन धरा दिया जार यह इस की दहिनी चोर घेठ गर्र ॥ २०। तय यह कहने लगी मे तुक में एक होटी मी वास मांगती हू मा मुक्त मे नाइ न करना गला ने कपा पे माता मांग मे गुक से नाद न करता ॥ २१। उस ने कहा यह शूनेमिन षयीशम् तेरे भार्च खदीनियाष्ट् की व्यक्ति दिर्ध कार । रेर । राजा मुलैशान ने अपनी माता की उसर दिया गृष्यदेशित्याद् के निषे शूनेमिन ष्रयीशम् धी की व्यों मांग्रामी धे उम के लिये राज्य भी माग क्योंकि यह से। मेरा यहा भाई है खार उसी के लिये क्या. ग्रमातार् याखदा ग्रीर सरयाद् के पुत्र ये।पाय् के लिये भी मांग्र ॥ २३ । कीर राजा मुलेमान ने यद्दीया की किरिया ग्याकर कहा यदि श्रदोनियाएं उस के सिर बह दून लेटा देगा उसने तो मेरे पिता ने यद यात श्रपने प्राम पर रोलकर न कही हो तो दाकद के बिन जाने श्रपने से श्रीधक धर्मी सीर

ते। इस ने देव्रीन् में दीर तंतीय दारस यदशलेम् में परमेश्वर मुक्त से दीसा दी दारम एस से भी प्रधिक करे॥ २८। यय यदीया जिस ने मुक्ते स्थिर किया १३। तब मुसेमान प्रापने पिता टासप की गट्टी जीर मेरे पिता दासप की रासगढ़ी पर विरासमान किया थीर अपने घचन के अनुसार मेरा घर वसाया है उस के सीयन की मेंच आज ही प्रदेशियाह मार डाला जाएगा ॥ ३५। थीर राजा सुलेमान ने यद्दीयाटा के पुत्र वनायाह की भेज दिया और उस ने जाकर उमें की ऐसा मारा कि घट मर गया। = इं। धीर ण्यातार् याञ्चक से राजा ने कहा सना-तीत् में जपनी भूमि की जा छोकि तु भी प्राणदयह के याग्य है सास के दिन तो में तुक्ते न मार डालूंगा व्यीकि तु मेरे पिता दाकद के साम्द्रने प्रभु यदीया का महूक उठाया करता या खेर उन मछ दुःखी मे ह्या मेरे पिता पर पहें चे तूभी दुखी घा॥ २०। क्रीर मुलेमान ने स्व्यातार्की परीयाको याजका धाने के पद से उतार दिया इस लिये कि सा यदन यदे।या ने रली के वंश के विषय शीला में कदा घा मेा पूरा हो जाए॥ २८। ग्रीर इस का समाचार योषाय् तक परुचा। योषाय श्रय्थासाम् के पीछे ते। न फिरा था पर खदोनिय्योष्ट् के पीछे फिरा था। में। यायाय् यरीया के त्यू की भाग गया खार बेदी के छीगों की पकर लिया ॥ २९। श्रीर राजा सुलैमान का यह समाचार मिला कि योबाय यहावा के संबू का भाग गया है स्रीर यह बेदी के पास है से मुर्लमान ने यद्यायादा की पुत्र यनायाद् की यद कद-कर भेत दिया कि तू काकर उने मार ढाल ॥ ३०। सा यनायाएं ने यदाया के तथ की पार साकर सम मे जदा राजा की यद याचा है कि निकल सा उस ने कहा महीं मे यती मर जाडगा सा खनायाह ने लीटकर यद सन्देशा राजा की दिया कि योखाय ने मुक्ते यो छी उत्तर दिया ॥ इ९ । राजा ने उस से कहा उत के कदने के अनुसार उस की मार डाल खीर इसे मिट्टी दे ऐसा करके निदीपी का जा खून यात्राय ने किया दे उस का दे। य तू मुक्त पर से बीर मेरे पिता के घराने पर से दूर करेगा ॥ इर । श्रीर यहावा

भसे हा पुरुषों पर खर्षात् इहारल् के प्रधान सेमापति नेर् के पुत्र खसेर् कीर यष्ट्रदा के प्रधान सेनापति येतेर् के पुत्र बमासा पर टूटकर उन की तलवार से मार हाला था॥ ३३। ये योग्राव की सिर पर श्रीर उस की सन्तान के सिर पर खून सदा की रहेगा पर दासद और उस के घेंश ग्रीर उस के घराने कीर उस के राज्य पर पहीवा की 'खोर से शांति सदा ले। रहेगी ॥ ३४। तव यहा-यादा की पुत्र धनायाछ ने जाकर योखाव की मार द्वाला थीर उस की जगल में उसी के घर में मिट्टी दिई गई॥ ३५। तब राजा ने उस के स्थान पर यहीयादा के पुत्र बनायाह का प्रधान सेनापति ठदराया खेर एळातार् के स्थान पर सादीक् याजक की ठदराया॥ ३६ । श्रीर राजा ने शिमी की व्रलवा भेजा थ्रीर उस से कदा तू यदशलेस् से श्रपना एक घर बनाकर बहीं रहना श्रीर नगर से बाहर कहीं न जाना॥ ३०। तूनिश्चय जान रख कि जिस दिन तू निकलकर किंद्रोन् नाले के पार उत्तरे उसी दिन तू नि सदेद सार डाला जाएगा थीर तेरा लेटू तेरे ही सिर पर पडेगा॥ ३६ । शिमी ने राला से कहा बात श्रच्छी है जैसा मेरे प्रभु राजा ने कहा है बैशा ही तिरा दास करेगा से शिमो बहुत दिन यस्थलेस् मे रद्या॥ ३९ । पर तीन व्यस्य के बीते पर ग्रिमी के दे। दास ग्रत्नगर के राका माका के पुत्र श्राकी श् के पास भाग गये थीर शिमी की यह समाचार मिसा कि तेरे दास गत् में है। 80। तव ग्रिमा चठकर श्रपने गदचे पर काठी कसकर अपने दास ठूठने को लिये गत् को व्याक्षीश् को पास गया छी। थ्रपने दासी को ग्रात् से ले छाया ॥ ४९ । जब सुलैमान राजा की इस का समाचार मिला कि धिमी यह-**णलेम् चे ग्र**त् को गया श्रीर फिर लै।ट खाया है, हर । सब उस ने शिमी की युरावा भेजा शीर उस चे कहा क्या में ने तुम्ने यहावा की किरिया न खिलाई थी खार तुम से चिताकर न कहा था कि यह निरुचय वान रख कि विस दिन तू निकलकर कदी चला बाए चर्सी दिन सूनि सन्देह भार डाला जास्त्रा श्रीर

कि पितर राजा मुलैमान मिस के राजा फिरीन की बेटी ब्याद कर उच का दामाद ही गया थीर उस की दाजद- पुर में ले थाकर जिस ली अपमा भवन थीर यहावा का भवन थीर यहशलेम की चारी थीर यहावा का भवन थीर यहशलेम की चारी थीर यहरपनाह न वनवा जुका तब की उस की वहीं रक्खा। २। क्यों कि प्रजा के लाग तो कचे स्थानी पर खील चढ़ाते ये उन दिनी तक यहावा के नाम का कोई भवन न बना था॥ ३। थीर मुलैमान यहावा से प्रेम खता थीर अपने पिता दालद की विधियों। पर चलता तो रहा पर वह कचे स्थानी पर बलि चढ़ाया थीर धूप चलाया करता था॥

8। क्षीर राजा गिक्षान् की बांल चठाने गया क्योंकि मुख्य कंचा स्थान बही था से बहां की बेदी पर मुखेमान ने एक हजार होमबंकि चठाये । धून गिक्षान् में बहांबा ने रात की स्वप्न के द्वारा सुखेमान की दर्शन देकर कहा जी कुठ तू चाहे कि में तुमें दू से मांगा ॥ ६। सुखेमान ने कहा तू अपने दास मेरे पिता दाकद पर बही कर्कण करता-रहा इस कारण से कि वह अपने की तेरे समुख जानकर तेरे साथ सचाई श्रीर धर्म श्रीर मन की सीधाई से चलता रहा श्रीर तू ने यहां तक उस पर करणा किई थी कि ससे सस की गट्टी पर विराजनेहारा एक

द्या तू ने मुक से न कहा या कि की वास में ने
भुनी, से अच्छी है ॥ १३ । फिर तू ने यहे। वा
की किरिया थार मेरी हुड़ खाजा क्यों नहीं मानी ॥
१४ । खार राजा ने शिमी से कहा कि तू खाप ही
खपने मन में उस सारी दुष्टता की जानता है जी
तू ने मेरे पिता दाकद से किई थी सा यहीवा तेरे
किर पर तेरी दुष्टता लाटा देगा ॥ १४ । पर राजा
सुलैमान धन्य रहेगा थार दाकद का राज्य यहीवा
के साम्हने सदा लें हुड़ रहेगा ॥ १६ । तब राजा
ने यहीवादा के पुत्र वनायाइ की आजा दिस धीर
उस ने बाहर जाकर उस की ऐसा मारा कि वह भी
गया । खीर सुलैमान के हाथ में राज्य हुड़

<sup>(</sup>१) मूल में उस की राजगृही पर।

परमेश्वर यदीवा तू ने अपने दास की मेरे पिता दालट के स्थान पर राजा किया है पर में छोटा सङ्का साष्ट्र सा भीतर बाहर ग्राना जाना नहीं जानता ॥ पा फिर तेरा दास तेरी चुनी हुई प्रजा के यहत से लेगों के योच है जिन की गिनती यहुतायत के मारे नदीं दोती ॥ ९। मी श्रपने दास की अपनी प्रला का न्याय करने के लिये समभने की ऐसी शक्ति दें कि मैं भसे घुरे का विवेक कर शक् क्योंकि कीन ऐसा है कि तेरी इतनी यही प्रसा का न्याय कर रायो ॥ १०। इस द्यात से प्रभु प्रस्त्र दुष्या कि सुलैमान ने ऐसा वर सांगा ॥ ११ । या परमेश्वर ने उस से कदा इस लिये कि तू ने यह यर माता है जार न ता दीर्घायुन धन न खपने शत्रुखी का नाथ मागा पर समसने के विवेक का घर मांगा है, १२। गून में सेरे घचन के बानुसार करता हूमें सुक्ते बुद्धि जीर विवेक मे भरा मन देता रू यदां सा कि तेरे समान न ता तुरु से पोदलें कोई कभी हुआ छै।रन तेरे पीक्रे कोई द्वीगा॥ १३ । फिर जी तूने नदीं मागाण्यर्थात् धन श्रीर महिमा है। भी में तुमी यहां ही देता हू कि तेरे बोवनं भर कीई राजा तेरे तुल्य न छ। गा॥ १ । फिर यदि तू अपने पिता दाकद की नाई मेरे मार्गी में चलता हुआ मेरी विधियों लीर खाचाओ की मानता रहे ते। में तेरी प्रायु वळाजंगा ॥ १५ । तथ युलैमान जाग उठा थीर देखा कि यह स्वप्न हुआ फिर बह यम्श्रलेम् की गया श्रीर येडीबा की वाचा के चंद्रक की साम्टने खरा होजर होमवीस श्रीर मेलवाल चढाये श्रीर श्रवने नव कर्माचारिया के लिये सेयनार किई n

१६। उस समय दो वेश्या राजा के पास व्याकर उस के सन्मुख खडी हुई ॥ १९ । उन में से एक स्त्री कपने लगी दे मेरे प्रमु मे खीर यह स्त्री दोना रक ही घर में रहती हैं थीर इस के संग घर मे रदते में लक्ष्या जनी॥ १८। फिर मेरे जनने के र्तीन दिन घोते पर यद स्त्री भी लडका जनी धर्म

पुत्र दिया है जैसा कि प्राज है।। । और प्रख दे मेरे | ता स्ना ही संग घों हम दोनों की छोड़ घर मे थीर कोई न था॥ १९। थीर रात में इस स्त्री का वालम इस के नीसे दवकर मर गया ॥ २०। तब इस ने खाधी रात की उठकर जब तेरी दासी से रही भी तब मेरा लहका मेरे पास से लेकर अपनी काती मे रक्क्या थार खपना मरा हुशा वालक मेरी क्वाती में लिटा दिया ॥ २१ । भीर की जब में अपना वालक दूध पिलाने की उठी तव उसे मरा पाया पर भीर की मैं ने चित्त लगाकर यह देखा कि नी पत्र मे जनी थी से। यह नहीं है ॥ २२ । तब दूसरी स्त्री ने वादा नहीं जीता मेरा पुत्र दे शीर मरा तेरा पुत्र है पर घर कहती रही नहीं मरा हुआ तेरा पुत्र थीर बीता मेरा पुत्र है या वे राजा के साम्हने यात करती रहीं॥ २३। राजा ने जदा एक ता कदती है जो जीता है सोई मेरा पुत्र है और मरा तेरा पुत्र है थीर दूसरी कहती है नहीं हो। सरा है सोई तेरा पुत्र है और जो जोता है वह मेरा पुत है॥ २४। फिर राजा ने कटा मेरे पास तलवार ले श्राखी से। रक्ष तलवार राजा के साम्दने लाई गई॥ २५। तब राजा घोला जीते हुए बालक की दे। टुकड़े करके आधा इस की आधा उस की दे।। इं। तब जीते दुर वालक की माता का मन अपने चेटे के स्तेष्ट से भर थाया थीर उस ने राजा से कहा हे मेरे प्रभु जीता हुन्ना वालक उसी का दे पर उस को किसी भाति न सार। दूसरी स्त्री ने कडा धड न तो मेरा दें। न तेरा वह दो टुकडे किया जाय॥ **= ७ । तस्र गन्ना ने कहा पहिलों को जीता हुआ** यालक दे। किसी भाति उस की न सारी क्योंकि उस की माता वहीं है। ३८। जी न्याय राजा ने चुकाया या उस का समाचार सारे इसारल् की मिला श्रीर उन्दों ने राजा का सय माना ध्योक्ति उन्दों ने यह देखा कि उस के मन में न्याय करने की परमेख्यर की वृद्धि दें ॥

(मुलेगान का राजप्रयन्य भ्रीर माहात्म्य)

8. राजा मुनैमान तो सारे इसारल् के जपर राजा हुआ था॥२। धीर उस को द्वाकिम वे घे अर्घात् सादीक् का पुत्र

<sup>(1)</sup> मूल में. मुननेशारा मन।

श्राचर्याद् याजक शोशा के पुत्र रतीहारेष श्रीर श्रीह-व्याद् प्रधान मन्त्री थे श्राद्दीलूद का पुत्र यद्दीशापात् इतिहास का लेखक था। 8। फिर यहीयादा का पुत्र बनायाद् प्रधान येनापति या थार सादीक् ग्रीर रब्यातार् याजक घे॥ ५। स्नीर नातान् का पुत्र स्रसर्याह् भग्रहारियी पर था स्नार नातान् का, पुत्र जाञूद्याजक थीर राजाका मित्र भी था॥ ६। थीर अहीशार् राजपरिवार के जपर या श्रीर खळ्दा का पुत्र खदोनीरास् बेगारी के जपर मुखिया था ॥ छ। थीर मुलैमान के वारह भवडारी थे जी सारे इसा-रिलियों के छिछकारी दीकर राजा और उस की घराने के लिये भोजन का प्रवन्ध करते चे एक एक पुरुष बरस दिन से अपने अपने सहीने से प्रबन्ध करता था। ८। धीर उन को नाम ये घे अर्थात् रप्रैस् के पराङ्ो देश में बेन्द्र् ॥ ९ । श्रीर माकस् शास्त्रीम् बेत्श्रेमेश् थ्रीर रलोन्बेयानान् मे बेन्देक्षेर् या ॥ १०। श्वरुव्योत् में बेन्देसेंद् जिस के अधिकार में सेको खीर देपेर् का सारा देश था॥ १९। दे। एके सारे कचे देश मे वेनबीनादाव जिस की स्त्री सुलैमान की वेटी तापत् घी॥ १२। श्रीर छड़ीलूद् का पुत्र बाना जिस के अधिकार में तानाक् मिताट्टी और वेत्यान् का बह सारा देश था जो सारतान के पास थीर विजेल के नीचे थार वेत्थान् से ले थावेल्मदीला ला अर्थात् योक्मास् की परलो स्रोर ले। है ॥ १३ । ग्रीर ग्रिलाद के रामात् में वेन्ग्रेवेर् या इस के अधिकार ने मनकोई यार्डर् के गिलाद् के गांव थे अर्थात् इसी के चिषकार में बाशान् के व्योगिव् का देश जिस में शहरपनाह ग्रीर पीतल के वेंड़ेवाले साठ बड़े बडे नगर घे॥ १८। थ्रीर इट्टी के पुत्र स्रहीनादाव् के इाय ने सहनेस् घा॥ १५ । नप्राली से श्रहीमास् या जिस ने सुलैमान की वासमत् नाम वेटी की व्याह लिया था।। १६ । श्रीर आग्रेर् श्रीर ष्ट्रालात् में हूथे का पुत्र वाना, १०। इस्साकार मे पारुह् का पुत्र यद्दीशापात्, १८। श्रीर विन्यामीन् मे रला का पुत्र शिमी था॥ १९। जरी का पुत्र गेवेर् गिलाद् में अर्थात् रमोरियों के राजा सीद्वान् स्नार वाशान्। के राजा स्रोग् के देश में या इस सारे टेश में वही

भगडारी था॥ २०। यदूदा श्रीर, इसारल् को लोगा बहुत थे वे समुद्र को तीर पर की वालू के किनके। को समान बहुत थे श्रीर खाते पीते श्रीर श्रानन्द करते रहे॥

२१। मुलैमान तेर मदानद से ले प्रलिशितयों के देश श्रीर मिस्र के सिवाने ली के सव राज्यों के कपर प्रभुता करता या धीर उन के लोग मुलैमान को जीवन भर भेट लाते और उस की खधीन रहते चे॥ २२। श्रीर सुलैमान की एक दिन की रसे ई में इतना उठता या अर्थात् सीस कीर् मैदा साठ कीर् षाटा, २३। दस तैयार किये हुए घेल खार चराषया में से बीस बैल शार सा भेड बकरी भार दन की क्वोड़ दृरिख चिकारे यखमूर श्रीर तैयार किये दूर पत्ती॥ २४। क्योंकि महानद के इस पार के सारे देश पर वर्षात् तिरहरू से ले क्रन्ता सी जितने राजा घे उन सभा पर मुलैमान प्रभुता करता ख्रीर खपनी चारी स्रोर के तय रहने हारा से मेल रखता था। २५। स्रोर दान से वेशेंबा ले। की सारे यहदी स्रीर इसारली व्यपनी व्यपनी दाखलता और ग्रंजीर की वृत्त तले मुलैसान के जीवन भर निहर रद्दते थे। भई। फिर उस के श्य के घोड़ों के लिये मुलैमान के चालीस हुजार थान थे थार उस के वारह हुजार सवार थे॥ २०। यौर वे भग्डारी श्रपने श्रपने मदीने से राजा सुलैमान के लिये थीर जितने उस की मेज पर षाते थे उन क्सों के लिये भाजन का प्रवन्ध करते थे किसी वस्तु की घटी दीने न पाती थी।। २८। श्रीर घोड़ें। और बेग चलनेदारे घोडी के लिये खब थै।र पुष्राल जहा प्रयोजन पहला था वदां स्नाचा के स्ननु-सार रक्त गक्त जन पहुचाया करता था॥

२९। श्रीर परमेश्वर ने सुलैमान की बुद्धि दिई श्रीर उस की समक सहुत ही बढाई श्रीर उस के दृदय में समुद्रतीर की बालू के किनके। के तुख श्रानीशनित गुर्गा दिये॥ ३०। श्रीर सुलैमान की बुद्धि पूरव देश के सब निवासियों श्रीर मिश्वियों की भी सारी बुद्धि से बढकर थी॥ ३९। बद ते। श्रीर सब मनुष्यों से बरन एतान् रजाही श्रीर देमान् श्रीर मादेाल् के

<sup>(</sup>१) मूल में हृदय की चीड़ाई।

बीर उस की की ति चारा योर की सब जातियां मे फैल गई ॥ ३२ । उस ने तीन एकार नीतियचन कदं श्रीर उस के एक इतार पाच गीत भी दें। ३३। फिर उस ने सदानान् के देवदाक्यों से लेकर भीत में से साते हुए ज़ुका तक के सब पेड़ी की चर्चा थै।र पशुक्षा पांचिया रेगनेदारे जन्तुका थीर मक्लियों की चर्चा किई॥ अ। थीर देश देश के लेगा पृथियों के सय राजाओं की ग्रोर से जिन्हें। ने सुसमान की छुद्धि की कीर्त्ति मुनी थी उस की युद्धि की धाते सुनने की खाते धे॥

(मन्दिर के बनने की तैयारी)

प् श्रीर चेार् नगर के द्वीराम् राजा ने अपने दूत मुत्तमान के पाम भेजे क्यों कि उस ने मुना था कि वद श्रीभिषिक्त देशकर श्रपने पिता के स्थान पर राजा दुआ है और दाजद के जीवन भर छोरास् उस का मित्र बना रहा। २। श्रीर सुलैमान ने हीरास् के पास यें। कदला भेजा कि, इ। शुक्ते मालून है कि मेरा पिता दाजद श्रपने परमेश्वर यद्दावा के नाम का एक भवन इस लिये न वनवा सका कि वद चारों थ्रोर लड़ाइये। मे तय सीं यक्ता रहा जय सीं यदीया ने उस के गयुकी का उस की पांच तले न कर दिया॥ ॥ । पर अव मेरे परमेश्वर यहावा ने मुक्ते चारा छोर से विशाम दिया और न सा कोई विरोधो दै न कुछ विपत्ति देख पहती है। पूर से में ने अपने परमेश्वर यहावा की नाम का एक भवन वनवाने की ठाना है अर्थात उस वात के अनुसार की ग्रेशवा न मेरे पिता दाजद से कदी भी कि तेरा पुत्र जिसे मै तेरे स्थान मे गट्टी पर वैठाउगा वही मेरे नाम का भवन वनवाएगा॥ ई। से प्रय तू मेरे लिये लयाने।न् पर से देवदाक काटने की प्राचा दे थीर मेरे दास तेरे दासें के संग रहेंगे स्नार जा मुक मजूरी हू ठहराए यही मे तुमें तेरे दाखें के लिये दूंगा तुमें मालूम ते। दे कि सीदीनियों के यरायर लक्कडी काटने का भेद दम सोगों में से कोई नहीं जानता॥ १। युलैमान की

पुत्र कल्कील् थीर दर्दा से भी थाधिक बुद्धिमान था | कदा थाज यद्दीवा धन्य है जिस ने दाजद की उस बड़ी जाति पर राज्य करने के लिये एक ख़ुड़िमान पुत्र दिया है॥ ८। से हीरास् ने सुलैमान के पास यां कादला भेजा कि जो तू ने मेरे पास कादला भेजा से। मेरी समक्त मे आ गया देवदार खीर सनीवर की लकड़ी के विषय स्रो कुछ हू चाई से में कदगा॥ १। मेरे दास लकडी की लखाने।न् से समुद्र ला पहुचाएंगे फिर मै उन के बेड़े बनवाकर की स्थान तू मेरे लिये ठदराए वहां समुद्र के मार्ग से उन की पहुखवा दूगा वहां में उन की खीलकर इलवा दूमा और तू उन्दे से सेना धीर तू मेरे परिवार के लिये भाजन देकार मेरी मी इच्छा पूरी करना॥ १०। से जीराम् सुलैमान की सारी इच्छा के अनुसार उस की देवदाय ग्रीर सनीवर की सकती देने समा। ११। ग्रीर मुलैमान ने छीरास् को गरिवार को खाने को लिये उसे बीस इजार कीर् ग्रेह थीर बीस कीर् पेरा दुःगा तेल दिया या सुलैमान धीराम् की घरस वरस दिया करता था॥ १२। श्रीर यहावा ने सुलै-मान की अपने वचन के अनुसार वृद्धि दिई थीर द्यीराम् खीर धुलैमान के खीच मेल रहा बरन उन दोनों ने आपस में वाचा भी बांधी॥

१३। गार राजा सुलैमान ने सारे प्रसारल् मे से तीस चनार पुरुष बेगारी लगाये, १४। श्रीर उन्हें लवानान् पहाड् पर पारी पारी करके महीने महीने दस इकार भेज दिया एक मदीना ती वे सवानान् पर ग्रीर दो महीने घर पर रहा करते ये ग्रीर बेगारिया के जपर धदोनीरास् ठहराया गवा॥ १५। श्रीर सुलैमान की सत्तर एकार खेका छोनेहारे खार पहाड पर अस्सी दंसार वृत्त काटनेप्टारे श्रीर पत्थर निका-लनेहारे थे ॥ १६ । इन की छोड धुलैमान के तीन इजार तीन सा मुख्यि ये जा काम करनेहारी के कपर थे॥ १९। फिर राजा की ग्रान्ता से बडे बहे ग्रनमाल पत्थर इस लिये खोदकर निकाले गये कि भवन की नेव गढ़े हुए पत्यरी से डाली जाए। १८। खार सुलैमान के कारीगरी श्रीर दीरास के कारीगरीं धार गवालियों ने उन की गठा थीर भवन ये वार्त सुनकर द्वीरास् बद्धत प्रानन्दित दुव्या फीर के बनाने के लिये सकसी ग्रीर पत्थर सैयार किये ॥

(मन्दिर ग्रादिकी बनावट)

र्द् सार्यालया के मिस देश से निकलने का चार से। श्रस्तीया

व्यस ते। सुलैमान के इसाएन् पर राज्य कारने का चैाषा वरस षा उस जीव् नास दूसरे महीने में वह यहोवा का भवन बनाने लंगा ॥ २ । थ्रीर की भवन राजा मुलैमान ने यहीवा के लिये बनाया उस की लंबाई साठ हाय चौहाई बीस हाय सार कवाई तीस द्वाय की थी॥ ३। ग्रीर सवन के सन्दिर के सारदने के खोसारे की लंबाई बीस दाथ की अर्थात् भवन को चौड़ाई के बराबर घी थै।र स्रोगारे को चाराई जो भवन के साम्हने थी सा दस हाथ की थी॥ ४। फिर उस ने भवन में स्थिर भिलमिलीदार खिडिकिया वनाई॥ ५। श्रीर उस ने भवन को ग्रास-पास की भीतों से सटे हुए महला की वनाया क्षर्यात् भवन के सन्दिर ग्रैार परमपवित्रस्थान देनि भोतीं के ग्रासपास उस ने के।ठरिया बनाई ॥ दै। सब से नीचेवाली महल की चै।डाई पाच हाथ ग्रीर बीचवासी की क द्वाप ग्रीर जपरवासी की सात दाघ की हुई क्योंकि उस ने भवन के आसपास भीत की बाहर की स्रोर कुर्वीदार बनाया इस लिये कि करियां भवन की भोता में घुचेरी न जाएं॥ । श्रीर वनते समय भवन ऐसे पत्थिरी का जनाया गया की वहां ले शाने से पहिले गठकर ठीक किये गये घे ग्रीर भवन के वनते समय एथीडे वमूली वा श्रीर क्रिसी प्रकार के सेाखर का शब्द कमी सुनाई न पडा॥ ८। बाइर की बीचवाली कोठिरियों का द्वार भवन की दिवनी प्रलंग से घा क्रीर लेगा चक्करदार सीढ़िया पर दाकर बीचवाली कोठरियों से जाते थै।र उन से कपरवाली कोठरिया षर जाते थे॥ ९। उस ने सवन को बनाकर प्ररा किया थ्रीर उस की इत देवदार की कविया थ्रीर तखता से बनी॥ १०। श्रीर सारे भवन से लगी हुई का महले उस ने अनाई से। पांच पांच हाथ कची थीं और वे देयदास की कि कियों के द्वारा भवन से मिलाई गई थीं।

११। तव यद्दीवा का यह वचन सुलैमान के पास पहुंचा कि, १२। यह भवन ती तू वना रहा है यदि तू मेरी विधियों पर चलेगा खार मेरे नियमें की मानेगा खार मेरी चिथमें को मानेगा खार मेरी सव खानाखा पर चलता हुआ उन्हें मानेगा तो हो। वचन में ने तेरे विषय तेरे पिता दाजद की दिया उस की में पूरा कश्मा ॥ १३। शीर में इसार्शियों के वीच वास करंगा खीर खपनी इसार्शी प्रका की न त्यागुगा ॥

१४। से। सुलैमान ने भवन की बनाकर पूरा किया ॥ १५ । श्रीर उस ने सवन की मीता पर भीतरवार देवदार की तदातावंदी किई उस ने भवन के फरश से इत सा भीता में भीतरबार सकडी की तस्ता-वंटी किई थैर मधन के फरश के। इस ने सनावर के तखता से यनाया॥ १६। श्रीर मधन की पिछली ष्यलंग से भी उस ने वीस द्वाच की दूरी पर फरश से ले भोता के ऊपर तक देवदार की तखतावन्दी किई इस प्रकार उस ने परमप्रवित्र स्थान के लिये भयन को एक भीतरी कीठरी बनाई॥ १०। ग्रीर उस के साम्दने की भवन खर्थात् मन्दिर की सम्बाई चालीस दाध की घी॥ १८। ग्रीर भवन की भीतीं पर भोतरवार देवदार की लजही की तखतावन्दी घो खार उस ते बन्डायन थार विले दुण फूल गुदे थे देवदार ही देवदार था पत्थर कुछ न देख पहता था ॥ ९९ । भवन के भीतर उउ ने एक भीतरी कोठरी यदीवा की वाचा का सद्रक रखने के लिये तैयार किई ॥ २० । थ्रीर उस भीतरी कोठरी की लस्त्राई चीडाई श्रीर कचाई बीच बीच दाय की घी बीर उन ने उस पर चोखा साना मठाया बीर वेदी की तखताबन्दी देवदाद से किई ॥ २१। फिर युत्तीमान ने भवन को भीतर भीतर चोखे चाने से सकाया श्रीर मीतरी क्लोठरी के साम्दने सेाने की यांकर्ले लगाई ग्रीर उस की भी सेने से मठाया ॥ २२। श्रीर उस ने खारे भवन की सीने से मकाकर डस का सारा कान निषटा दिया ख्रीर भीतरी कोठरी की सारी वेदी की भी उउ ने सेने से मठाएा॥ २३। ख़ीर भोतरी कोठरी में उस ने दस दस हाथ कचे जलपाई की लकड़ी के दें। कख्व बना रखें प्र

श्रीर उस का दूसरा पंख पांच शाथ का या एक पंख की विरे से दूसरे पंख को सिरे ला दस दाय थे। २५। श्रीर दूसरा कच्छ भी दस दाय का या दोनें। कम्ब्र्स ही नाप थ्रीर एक ही साकार के थे। ३६। एक क्षर्य की जंबाई दस छाच की ग्रीर दूसरे की भी दतनों ही घी॥ ३०। कीर उस ने कदशों का भीतायाले स्थान में धरवा दिया और कहवा को पंख रेसे फीले घो कि एक कहन का रक पख रक भीत में श्रीर दूसरे का दूसरा पख दूसरी भीत से सगा तुका था फिर इन के दूसरे दें। पख सथन के बीच एक दूसरे में लगे हुए घे॥ ३८। कीर कह्या की उस ने साने से महाया ॥ २९ । सीर उस ने भवन की भीता में बाहर बीर भीतर चारा खार क्रद्य राज़र क्रीर खिले पुर फूल खुदाये॥ ३०। भार मधन के भीतर खार बाहरवाले फरण उस ने से जे से मठाये ॥ इ९ । थीर भीतरी काठरी के द्वार पर उस ने जलपाई की लकड़ी के फ़िवास लगाये चौखट के सिरदाने भीर बाजुको की नवाई मधन की भेहार का पाचवा भाग थी॥ इर । दोनों किवास जल-पाई जी लक्षड़ी के वे खीर उस ने उन में कब्ब् रजूर के यृत्त खीर खिले हुए फूल खुदवाये थीर साने से मढ़ा श्रीर क्षयों श्रीर खज़री के खबर साना चका दिया गया॥ ३३। इस रोति उस ने मॉन्टर के द्वार के लिये भी जलपाई की लक्का के चालट के याजू यनाये श्रीर घर मधन की चाहाई की चाधाई थी ॥ इष्ठ । दोने। कियाउ सनीवर की सकडी के चे जिन में से एक कियाड के दी पहीं चे छीर दूसरे किया छ के दे। पह्ने घे के। पलटकर दुष्ट् जाते घे। इध । ग्रीर उन पर भी उस ने कस्य खूबर के वृक श्रीर खिले हुए फूल खुटाये खीर खुटे हुए फाम पर चस ने सोना मठा॥ ३६। थ्रीर उस ने मीतरवासे प्रांगन के घेरे की गढ़े हुए पत्थरी के सीन रहे थै।र एक परत देखदार की कहियां लगाकर खनाया॥ इ०। चीघे वरस के जीव् नाम महीने में यहावा के भवन की नेव डाली गर्ड, ३८। ग्रीर ग्वारहर्वे बरस के यूल् नाम प्राठवे महीने से यह भवन उस सब

28। एक कम्ब् का एक पंख पांच दाण का था। समेत की उस में उचित समक्ता गया वन वुका इस श्रीर उस का दूसरा पंख पांच दाण का था एक पंख रीति सुलैमान की उस के वनाने में सात वरस लगे।

> ७ न्हीर मुतैमान ने श्रापने भवन की वनाया श्रीर उस की पूरा करने मे तेरह बरस लगे ॥ २। श्रीर उस ने लवानानी वन नाम भवन वनाया जिस की लम्बाई सा दाय चौदाई पचास छाच श्रीर कचाई तीस छाच की थी घट तो देवदाय के खभी की चार पांति पर यना थीर खभा पर देवदार की कड़िया परी ग<sup>ई</sup> ॥ ह। श्रीर खभा के ऊपर देवदाक की इतवाली पैतालीस कें।ठरिया अधीत एक एक महल में पन्द्रह काठरियां वनीं ॥ ४। तीनां मएला में कडियां धरी गरं ग्रीर तीनों में खिड्किया आम्दने साम्दने यनी ॥ ५ । धीर सब द्वार ग्रीर बाज़ुक्री की कर्डियां भी चैक्कार थी श्रीर तीनी महला मे खिड़िक्यां श्राम्यने साम्दने बनी ॥ ई। श्रीर उस ने एक खंभेवाला ग्रासारा भी बनाया जिस की लम्बाई पचास हाथ थार चै। दाई तीस दाध की घी खीर इन सभा की साम्दने एक खभेवाला ग्रीसारा ग्रीर उस के साम्हने हेयकी बनाई ॥ छ । फिर उस ने न्याय के सिंदासन के लिये भी रक स्रोसारा बनावा जो न्याय का श्रोभारा कदलाया श्रीर उस में एक फरश से दूसरे फरण ला देवदार की तखतावन्दी थी॥ द। श्रीर उसी को रहने का मधन की उस श्रीसारे की भीतर के एक थीर ग्रांगन में बना से। उसी ठव से बना। फिर इसी क्योसारे के छब से युलैमान ने फिरान की बेटी के लिये जिस की उस ने व्याह लिया था एक खीर भवन बनाया॥ ६। ये सब घर वाहर मीतर नेव से मुंहेर ले। ऐसे धनमाल श्रीर गढ़े हुए पत्थरीं के अने जी नापकर खीर आरीं से चीरके तैयार किये गये घे थीर बाहर के खांगन से ले बड़े ब्रागन तक संगाये गये॥ १० । उन की नेव ते। बड़े मोल के बढ़े बड़े अर्घात् दस दस थे। र खाठ खाठ द्वाच के पत्चरीं की डाली गई घी॥ ११। थीर कपर भी खडे माल के पत्थर थे जिन की नाप गढ़े दुर पत्यरों को सो यो स्नार देवदार की लकड़ी

भी थी ॥ १२ । श्रीर बड़े खारान की चारों श्रीर के घेरे में राढ़े हुए पत्थरी के तीन रहे श्रीर देवदार की कोड़ियों का एक परत था जैसे कि यहां को भवन के भीतरवाले श्रारान श्रीर भवन के श्रीसार में लगे थे ॥

१३। फिर राजा सुलैमान ने सोर् से हीराम् का बुलवा भेजा॥ १४। वह नप्राली के गोत्र की किसी विधवा का बेटा घा श्रीर उस का पिता गक शेरवासी ठठेरा या थार वह पीतल की सब प्रकार की कारीगरी मे पूरी खुद्धि निपुणता थै।र समभ रखता था से बह राजा सुलैमान के पास स्नाकर उस का सारा काम करने लगा ॥ १५ । उस ने पीतल ठालका ग्रठारह ग्रठारह जाय क्रचे दे। खभे वनाये थीर रक रक का घेरा घारद दाच के सूत का था॥ १६। श्रीर उस ने खभा के सिरा पर लगाने का पीतल ठालकर दो कमनी बनाई एक एक कंगनो की कचाई पाच पाच हाथ की थी। १०। श्रीर खभी के चिरा पर की कर्गानियों के लिये चार-खाने की सात सात जालिया थीर सकतों की सात सात भालरे वनीं॥ १८। ग्रीर उस ने खंभी की यों भी बनाया कि खभी के चिरों पर की एक एक कारनी के ढांपने की चारी ग्रीर चालिया की एक रक पांति पर धनारीं की दी पांति वनाई ॥ १९। थीर जो कानिया थोसारी में खमी के सिरी पर बनीं उन में चार चार द्वाय कचा से। सन फूल की घों ॥ २०। श्रीर एक एक दांने के चिरे पर उस गोलाई के पास की जाली से लगी थी एक और कंगनी बनी ग्रीर एक एक कंगनी पर जी श्रनार चारों खोर पाति पाति करके बने से दी से थे॥ २१। इन खंभी की उस ने मन्दिर की श्रीसारे के पास खडा किया और दिहिनी श्रीर के खंभे की खडा करके उस का नाम याकीन् रक्खा फिर खाई श्रीर के खम्भे की खडा करके उस का नाम बीग्राज़ रक्ष्या॥ ६२ । श्रीर खंभी के सिरी पर से सन फूल का काम खना खंभी का काम इसी रीति निपट

गया॥ २३। फिर उस ने एक ढाला सुक्रा गंगाल वनाया जी एक क्षेर से दूसरी क्षेर ली दस दाय चौडा या उस का ग्राकार गोल या श्रीर उस की जचाई पाच द्राध को थी थीर इस की चारा थार का घर तीस द्याय की मूत का या॥ २४। थ्रीर उस की चारी श्रोर मोहडे के नीचे एक एक हाथ में दस दस इन्द्रायन वने की ग्रागल की घेरे थीं जब वह ठाला गया तब ये इन्द्रायन भी दे। पाति करके ठाले गये॥ २५ । श्रीर वह वारह वन हुए वैलों पर धरा गया जिन में से तीन उत्तर तीन पाँच्छम तीन दाँक्खन बीर तीन परव की थीर सुद किये हुए घे थीर उन ही के जपर गगाल या श्रीर उन सभी के पिकले ग्रा भीतरी पहते थे ॥ २६ । शीर उस का दल चौवा भर का या और उस का मेाइड़ा कटोरे के मेाइडे की नाई से।सन के फूले। के काम से बना था थै।र उस में दी हजार बत् समाता था ॥ २०। फिर उस ने पीतल के दस पाये बनाये एक एक पाये की लंबाई चार द्वाय चौहाई भी चार द्वाय ग्रीर जचाई सीन द्वाध की घी॥ २८। उन पाया की बनावट या चा उन के पटरियां घी थीर पटरियों के बीच वीच कोड़ भी थे॥ २८। ग्रीर केड़ों के बीच बीच की पटरियों पर सिंह जैस ग्रीर कस्त् यने ग्रीर जीहे। को जयर भी एक रक छीर पाया बना श्रीर सिट्टों थीर बैसे के नीचे सटके हुए द्वार बने॥ ५०। थीर एक एक पाये के लिये पीतल के चार पहिये थीर पीतल की धुरिया बनीं श्रीर एक एक के चारी कोनीं से लगे ढलुबे कधे भी ढालकर बनाये गये जी दै।दो को नीचे तक पहुचते घे ग्रीर एक एक कधे के पास हार् घे॥ ३९। और है। दी का मोहदां जो पाये की कमनी के भीतर श्रीर ऊपर भी था से एक द्याय जवा या श्रीर गावे का मोद्यसा जिस की चौड़ाई डेक हाथ की थी से पाये की बनावट के समान गोल बना थ्रीर पाये के उसी मोइड़े पर भी कुछ खुदा हुया था थार उन की पटरियां गाल नहीं चौकार थीं॥ इ२। श्रीर चारीं पाँछये पटरिया की नीचे घे श्रीर एक रक पाये के पहिया में धुरियां भी **घीं थी**र रक रक पहिये की कचाई डेठ़ डेठ़ हाथ की भी॥ इ३।

<sup>(</sup>१) मूल में पनारे। (२) वर्षात् वह स्थिर रक्खे। (१) अर्थात् उसी में बता।

पहियों की बनावट रथ के पहिये की सी भी भीर उन की धुरियां पुट्टिया खारे ख्रीर नामें सब ढाली हुई थीं ॥ इष्ठ । फ्रीर सक्त एक पाये के चारों की नी पर चार कछे थे भीर कंधे भार पाये दोनों एक दी टुकड़े के थे ॥ इप् । श्रीर एक एक पाये के सिरे पर आध टाच इंसी चारा खोर गोलाई घी थीर पाये के सिरे पर की टेक थीर पटरिया पाये से एक टुकड़े की भी ॥ इद । बीर टेको के पाटा थीर पट रियो पर जितनी जाट जिस पर थी उस में उस ने काब्य सिंद भीर खूजर के यृक्ष खोदकार भर दिये थै।र चारो थ्रीर द्वार भी यनाये ॥ ३०। इसी ठव से उस ने दसी पायों की बनाया सभी का एक ही सांचा एक ही नाप स्रोर रक ही प्याकार था॥ ३८। श्रीर उस ने पोतल की दस दै। दी बनाई एक एक दे। दी मे चालीस , चालीस यत समाता था थार एक एक चार चार द्वाघ वाही घीं थार दसें पाया में से एक एक पर एक एक है। ही भी और उस ने पांच है। हो भवन की हिक्कन खोर थीर पांच उस की उत्तर ग्रार रख दिई बीर ग्रागल का भवन की दद्यनी स्नीर प्रधात पूरव की स्नीर सीर दिक्खन के साम्हने घर दिया ॥ 80 । श्रीर छोराम् ने दै।दियो। फावड़ियों थार कटारी का भी बनाया। का दीरास् ने राजा युलैमान के लिये पदीवा के भवन मे जितना काम करना था से। सब निषठा दिया, 89 । अर्थात् दे। खभे श्रीर उन क्यानियां की ग्रीलाइयां की दीनी खंभी के सिरे पर थीं छीर दोनों खभी के सिरें। पर की गोलाइयों के ढांपने की दी दी चालियां, ४२। ग्रीर दोनी खालियों के लिये चार चार सै। ष्मनार प्रार्थात् खंभी के सिर्रा पर की गीलाइयां थी उन के ढांपनेदारी एक एक जाली के लिये श्रानारीं की दी दी पांति, 83। दस पाये श्रीर इन पर की दस दीवी, 88 । एक गंगाल श्रीर उस की नीचे के बारए बैल, 84 । ग्रीर इंडे फार्बाड्यां थै।र कटोरे बने । ये सब पात्र जिल्हे हीराम् ने यहावा को भवन को निमित्त राजा मुलैमान को लिये बनाया में। भालकाये हुए योतल के बने॥ ४६। राजा ने

उन को यदन की तराई में अर्थात् मुक्कीत् श्रीर सारतान् के बीच की चिकनी मिट्टीवाली भूमि में ढाला ॥ १७ । श्रीर युलैमान ने सब यात्री की बहुत श्राधिक दोने के कारण, बिना तीले क्रोड दिया पीतल के तील का कुछ लेखान दुवा॥ ४८। यदीया की भवन की जितने पात्र घे सुलैमान ने सब वनाये ग्रार्थात् साने की वेदी श्री।र साने की वह मेस जिस पर मेट की राटी रक्खी जाती घी, ४९ । श्रीर चाखे केन की दोबट का भीतरी की ठरी के आग पाच ते। टक्कियन ग्रीर शीर पांच उत्तर ग्रीर रक्की गर्इ और साने के फूल दीपक और चिमटे, ५०। शीर चीखे सेाने के तसले कैं(चियां कटेंरि ध्रयदान धार करके थारभीतरवाला भवन जा परमपवित्र स्थान करावता है थीर भवन जो मन्दिर करावता है दोनें। के किवाहों के लिये शाने के कवने वने ॥ ५१। निदान के। के। काम राजा युवैमान ने यहावा के मवन के लिये किया से। सब निपट गया । तब सुसैमान ने अपने पिता दाकद के पवित्र किये हुए सीने चादी थै।र पात्रीं की भीतर पहुचा कर यहावा के भवन के भरहारी में रख दिया ॥

( अध्दर क्री प्रतिण्ठा )

दि दाना मुलैमान ने इसायनी पुरानियों को शीर गों शों के सब मुख्य पुरुष जो इसार्यनियों के पितरों के पराने के प्रधान थे उन को भी यहणलेम में अपने पास इस मनसा से एकट्टा किया कि वे यदीवा की वाचा का संदूक टाकट पुर अर्थात सियों न् से कपर लिखा ले आएं॥ २। से सब इसारनी पुरुष एतानीम नाम सतर्वे महीने के पर्व के समय राजा सुलैमान के पास एकट्टे हुए॥ ३। जब सब इसारनी पुरानिये आये तब यानकों ने सदूक को उठा लिया॥ ४। श्रीर यदीवा का सदूक श्रीर मिलाप का तबू और जितने पवित्र पात्र उस तंबू में थे उन सभें को याजक श्रीर नेवीय लेगा कपर ले गये॥ ५। श्रीर राजा सुलैमान ग्रीर सारी इसारनी मंहली जी उस के पास एकट्टी हुई थी वे सब संदूक के साम्बने इसनी भेड श्रीर वैल बाल कर रहे थे जिन की ग्रानती किसी रीति से

<sup>(</sup>१) वा हड़ा।

की वाचाका सदूक उस के स्थान की श्रार्थात् भवन की भीतरी केंाठरी में जा परमपवित्र स्थान है। पहुचाकर अब्दों के पंखें के तले रख दिया। । । क्रब्यू ते। सद्काको स्थान को कपर पंख रेसे फैलाये हुए घे कि वे जगर से संदूक खीर एस के हंडों की उंचे चे ॥ द। इंडे तो येरी लग्धे चे कि उन के चिरे चस प्रवित्रस्थान से जी भीतरी कीठरी के साम्दने था देख पहते थे पर बाहर से ते। वे देख न पहते थे। बिक्रासाको दिन लां बडी दिं॥ ९। संदूका मे कुक नहीं था, उन दो परियाखीं की क्रीड़ की मुसा ने द्वारेव से उस की भीतर उस समय रक्खीं जव ग्रहेला ने इसाएलियों के मिस से निकलने पर उन के साथ बाचा बांधी थी॥ १०। जब याजक पवित्रस्थान से निकले तव यद्दीया के भवन मे वादल भर बाया॥ ११। श्रीर वादल के कारग याजक सेवा टइल करने की खहे न रह सके स्वींकि यक्षावा का तेज यहावा के भवन मे भर गया था॥

१२। तब मुलैमान कदने लगा यदात्रा ने कदा था कि मै घार अधकार मे वास किये रह्या॥ १३। सचमुच मै ने तेरे लिये एक वासस्यान वरन रेसा हुठ स्थान वनाया है जिस मे तू युगयुग रचे॥ 98। श्रीर राजा ने इसारल् की सारो सभा की छोर मुद्द फरको उस की आशीर्वाद दिया ग्रीर सारी सभी खही रही॥ १५। श्रीर उस ने कहा धन्य है इसारल का परमेश्वर यहीवा जिस ने अपने मुद्द से मेरे पिता दाकद को यह वचन दिया था श्रीर अपने दाथ से च से पूरा किया है कि, १६। जिस दिन से मे ष्यपनी प्रचा इसारल की मिस्र से निकाल लाया सब से में ने किसी इसाएली ग्रीत्र का कोई नगर नहीं ज़ुना जिस से मेरे नाम के निवास के लिये भवन वनाया जाए पर मैं ने दाजद की चुन लिया कि यह मेरी प्रना इसारल् का अधिकारी है। ॥ १०। मेरे पिता दाकद की यह मनसा तो घी कि इसा-रल्को परमेश्वर यहीवा के नाम का रक भवन वनाजं ॥ १८। पर यदीवा ने मेरे विता दाजद से कहा यद जे। तेरी मनसा है कि यद्दीया के नाम जा एक

न दें। सकती थी ॥ ६। तब याजकों ने यदेखा, भवन बनार्ज ऐसी मनसा फरके तू ने भला ते। किया॥ ९९। तीसी तू उस भवन की न बनाएगा तेरा जी निज'पुत्र देशी बही मेरे नाम का भवन बनाएगा॥ २०। यह जी वचन यदीवी ने कदा या उसे उस ने पूरा भी किया है और मै अपने पिता दाकद के स्थान पर उठकर यद्दीया के वचन के अनुसार दखारल की गट्टी पर विराजता हू खीर इखारल के परमेश्वर यदीया के नाम के इस भवन की वनाया। २१। श्रीर इस से मैं ने एक स्थान उस संदूक की लिये ठएराया है जिहीं में यदावा की घट वाचा है को। उस ने दमारे पुरखायों की मिस देश से निका-लने के समय उन से बांधी थी॥

> २२। तय युलैमान ने इसाग्ल् की गरी सभा के देखते यद्दावा की घेदी के साम्यने खड़ा हुआ। खीर थ्रपने द्वाय स्वर्ग की ग्रीर फैलाकर, २३। कदा दे यदेखा है इसारल् के परमेश्वर तेरे समान न ते। कपर स्वर्ग मे और न नीचे पृष्यियो पर कोर्ड ईश्वर है तेरे चे। दास अपने सारे मन से अपने की। तेरे सन्मुद्ध जानकर चलते है उन के लिये तू अपनी वाचा पालता श्रीर कर्नेणा करता रहता है। २४। जा वचन तू ने मेरे पिता दाजद की दिया था उस का तूने पालन किया है जैसा तूने श्रापने मुद्द से कहा या वैसा ही अपने हाथ से उस का पूरा किया है जैसा याज है ॥ २५। से। यव दे इसारल् के परमेश्वर यदावा इस वचन को भी पूरा कर की तू ने अपने दास मेरे विता दाकद की दिया या कि तेरे कुल में मेरे साम्दने इसारल् की गड़ी पर विराजने-द्यारे सदा वने रहेगे, इतना दे। कि जैसे तू श्रपने की मेरे स्मृख जानकर चलता रद्या वैसे ही तेरे वंश के लेगा अपनी चालचलन में ऐसी ही चौकसी करे। २६। सो ग्रम्न दे इचारल् को परमेश्वर ग्रपना जे। वचन तू ने अपने दास मेरे विता दासद को दिया षा उसे सञ्चा कर ॥ २७ । वया परमेश्वर सचमुच पृणियो पर वास करेगा स्वर्ग में बरन सब से करें स्वर्ग में भी तू नहीं समाता फिर मेरे वनाये हुए इस भवन में क्योंकर समारगा ॥ २८ । तार्भा है मेरे पर-

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे सामतने।

मेज्ञर घरोष्टा यापने दास की प्रार्थना कीर गिष्ट-, शत्रु उन को देश को फाटकों में उन्हें घेर रक्फी, कोई गिड़ाएट की खार कान सगाकर मेरी जिल्लाएट खार यह प्रार्थना सुन जो मे याज तेरे साम्दने कर रहा ए, २९। कि तेरी आंधे इस भवन की ग्रीर वर्णात् र . इसी स्थान की थ्रोर सिम के विषय तूने कहा है कि मेरा नाम घटा रहेगा रात दिन खुली रहे छै।र ची प्रार्थना तेरा दाम दस स्थान की खीर करे चसे तू सुन ले॥ इ०। थीर में अपने दाम थीर व्यवनी प्रजा दसारल की प्रार्थना जिस की ये दस स्थान की खोर शिहशिहाके कर उसे मुनना, स्थर्भ में जी तेरा नियासस्यान है मुन सेना कीर सुनकर क्षमा करना ॥ ३९ । तथ कोई किसी दूसरे का वापराध करे खीर उम का किरिया खिलाई जार चीर वह श्राकर इस भवन में तेरी वेदी के साम्वने किरिया ग्राए, ३२। तब तू म्यर्ग में मनकर क्रार्थात् क्रपने टामें। का न्याय करके दुष्ट का दुष्ट ठरुरा थीर उस की चाल उसी के मिर लाटा दें थार निर्दाप का निर्देश ठएराकर उस के धर्म के ब्रनुसार उस कां फल देना ॥ इइ । फिर खब सेरी प्रजा प्रवारल् सेरे जिस्ह पाप करने के कारण व्यवने भन्ने भें छार काए थीर तेरी फ्रार फिरकर तेरा नाम मान चौर दम भवन में तुक्त से ग्रिस्टिशिइएट के साथ प्रार्थना करं, इक्षा तय तूम्वर्श में मुनकर अवनी प्रजा द्रवाण्ल् का पाप बना करना थीर उन्हें इस देश में लाटा ले प्राना की तू ने उन की प्रस्वाधी की दिया था ॥ इप्र । जब वे तेरे विकृत पाप करें थीर इम कारय प्राकाण धन्द ही जाए कि वर्षा न होग गेमे समय याँट वे इस स्थान की खोर प्रार्शना करके तेरे माम की मार्ने थीर तु जी उन्हें दु प्र देता है इस कारता व्यपने पाप से फिरे, इदं। ता मू स्यां में मुनकार क्षमा करना अपने दासे। अपनी प्रजा इसारल् के पाप की क्षमा करना, तू जी उन की यह भला मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हे चलना चारिये दम लिये श्रपने दम देश पर को तूने श्रपनी प्रजा का. भाग कर दिया है पानी बरका देना ॥ ३०। जय इस देश में फाल या मरी या भुलस है। या गोर्फ्स या टिहियां या की हे लगे या हन के

विर्पात या राग क्वान दीं, ३८। तथ यदि की ई मनुष्य या तेरी सारी प्रसा इसारल् खपने खपने मन का दु.ख जान से ग्रीर ग्रिसंगिड्राइट के साथ प्रार्थना करके अपने दाय इस भवन की खोर फैलाएं, इर । तो तू खपने स्वर्शीय निवासस्थान में सुनकर क्षमा करना और काम करना और एक एक के मन की जानकर उस की सारी चाल के श्रनुसार चस की फल देना, तू ही ती सारे खादमियों के मन की जाननेदारा है॥ 80। तथ वे जितने दिन इस देश में रहे जा हू ने उन के पुरस्ताओं की दिया था उतने दिन का तेरा भय मानते रहें॥ ४९। फिर परदेशी भी जी तेरी प्रजा इचारल्कान दी जय वद तेरा नाम सुनकर दूर देश से खार, १२। वद ता तेरे वरे नाम श्रीर घलयन्त दाघ श्रीर यङाई दुई बाह का समाचार पाग से। जब ऐसा कोई खाकर इस भवन की खोर प्रार्थना करे, ४३। तव तू खपने स्वर्भीय निवासस्यान में सुने खीर जिस बात के लिये ऐसा परदेशी तुभे पुकारे उसी की यनुसार करना जिस से पृष्टियों के सब देशा के लोग तेरा नार्स ज्ञानकर तेरी प्रजा दखारुल की नाई तेरा भय माने श्रार निश्चय करे कि यह भवन जिसे मै ने वनाया धे से तिरा ही कहलाता है। 88। जब तेरी प्रजा के लेगा कहां करीं तू उन्हें भेजे वहां अपने शत्रुखीं में लहाई करने की निकल जारं थीर इस नगर की थोर सिने तूने चुना ये थोर इस भवन की थोर जिसे में ने तेरे नाम का वनाया है यहावा से प्रार्थना करे, ४५। तय तू स्वर्ग मे उन की प्रार्थना क्षीर जिल्लाहाएट सुने क्षीर दुन का न्याय करे। 8ई । निष्पाप तो कोई मनुष्य निशी है **से। यदि** ये भी तेरे विक्र पाप करे थार तू उन पर काप करके उन्दे ग्रमुखों के दाच कर दे थीर वे उन की वंधुस्रा करके अपने देश की चाहे यह दूर ही चाहे निकट ले जार्र, ४)। ता यदि वे वन्धुयार्द के देश में सेाच विचार करे थीर फिरकर अपने वंधुआ करनेहारी के देश में तुम से शिखशिखाकर कहे कि हम ने पाप किया और कुटिलता श्रीर दुष्टता किई है, 84 ।

द्यंध्रमा करके से गये हैं। ग्रापने सारे मन धीर सारे जीव से तेरी खोर फिरे खीर खपने इस देश की श्रीर जी तूने उन की पुरखाश्री की दिया था श्रीर भवन की छोर जिसे में ने तेरे नाम का बनाया है तुक से प्रार्थना करे, ४९। तो तू अपने स्वर्गीय निवासस्यान में उन की प्रार्थना थीर शिहशिहाइट सनना स्रीर उन का न्याय करना, ५०। स्रीर की पाप तेरी प्रजा के लेगा तेरे विकत्न करेगे और जितने श्रपराध वे तेरे करेंगे सब का चमा करके उन के वधुषा करनेदारीं के मन में ऐसी दया उपजाना कि उन पर दया करें॥ ५१। क्योंकि वे ते। तेरी प्रजा धीर तेरा निज भाग है जिन्हें तू लेकि के मट्टे के वीच से अर्थात् मिस्र से निकाल लाया है ॥ ५३। सा तेरी आर्खे तेरे दाय की ग्रिड्गिडाइट खैार तेरी प्रजा इक्षारल की गिडगिडाइट की खार रेसे खुली यहें कि जब जब वे तुकी पुकारे तव तब तू उन की सुने॥ ५३। क्योकि दें प्रभुं यद्यावा अपने उस वचन के अनुसार जी तू ने इमारे पुरखायो की मिस्र से निकालने के समय श्रपने दास मूसा के द्वारा दिया या तूने इन लेगों के। अपना निज भाग द्दोने के लिये पृथियी की सब जातियों से प्रलग किया है॥

५४। जब सुलैमान यद्दीका से यद सब प्रार्थना गिरगिराहट के साथ कर चुका तय वह ना घुटने टेके बाकाश की खोर द्वांग फैलाये द्वर या सा यदे। वा की वेदी के साम्दने से चठा, ५५ । श्रीर खडा हो सारी इस्तूरली सभा की करें स्वर से यद कदकर श्रामीर्वाद दिया कि, ५६ । धन्य है यहीवा जिस ने ठीक खपने कहे के खनुसार अपनी प्रजा इस्राण्ल को विशाम दिया है जितनी भलाई की वाते उसे ने अपने दास मूसा की द्वारा कही घीं चन से से एक भी बिना पूरी हुए नहीं रही ॥ ५०। इमारा परमेश्वर यहावा जैसे 'इमारे पुरखाओं के स्या रहता थां वैसे ही हमारे संग्रा भी रहे वह हम को न त्यारीं श्रीरंन इमंको हो इन्दे॥ ५८। यह

थीर यदि वे प्रापने चन शबुधां के देश में की चन्दे | इसारे मन प्रापनी खोर ऐसा फेर रक्खे कि इस चस के सारे मार्गे। पर चला करे श्रीर उस की श्राज्ञाएं थीर विधियां थीर नियम जिन्हे उस ने इमारे पुर-खाकी की दिया था माना करें॥ ५९ । श्रीर मेरी इस नगर की खोर जिसे तू ने चुना है और इस ये बाते जिन करके मैं ने यद्दावा के साम्दने बिनती किई है से दिन रात हमारे परमेश्वर यहावा के मन में बनी रहें। कीर जैसा दिन दिन प्रयोजन हो वैसा दी वह अपने दास का भीर अपनी प्रजा इसारल का न्याय किया करे, ६०। चीर इस से पृथियी की सब जातियां यह जान लें कि यदीया हो परमेश्वर है श्रीर कोई दूसरा नही ॥ ६९। से तुम्हारा मन इसारे परमेश्वर यहावा की ग्रीर ऐसी पूरी रीति से लगा रहे कि स्नाल की नाई उस की विधिया पर चलते थीर उस की श्राचार मानते रदी ॥ ६२ । तब रासा सारे इसारल् समेत यदीवा के समुख मेलवील चढाने लगा॥ ई३। स्रीर की पशु युलैमान ने मेलवर्लि करके यदीवा की घठाये सा बाईस इतार बैल श्रीर एक लाख बीस दजार भेर्ड थीं। इस रोति राजा ने सब इसार्वालेयां समेत यद्याया के भवन की प्रतिष्ठा किई ॥ ६४ । उस दिन राजा ने यदीवा के भवन के साम्दनेवाले श्रांगन के बीच भी एक स्थान पवित्र करके दीमबलि अनुवलि क्षीर मेलवालियों की चरबी बढ़ी चठाई क्योंकि सा पीतल की वेदी यद्यावा के साम्टने थी से। उन के लिये क्रोटी भी ॥ ६६। ग्रीर सुलैमान ने ग्रीर उस के संग सारे इसाएल की एक बड़ी सभा ने जी इमात् की घाटी से ले मिस के नाले तक के सारे देग से एक ही हुई वी दें। खठवारे खर्थात् चौदद्व दिन तक दमारे परमेक्ष्यर यद्दीवा के साम्दने पर्व के। साना ॥ ६६ । आठवें दिन उस ने प्रका के लोगों की विदा किया और वेराजा की धन्य धन्य कद्यकर इस सव भलाई के कारण जी यदावा ने अपने दास दाकद श्रीर अपनी प्रका इसाएल् से किई घी थानिस्त खीर मगन देकार धपने धपने हेरे की चले गये ॥

<sup>(</sup>१) मूस में. यहावा की निकट रहें।

रे ज्व युर्तमान यशावा के भवन श्रीर राजभवन की बना चुका श्रीर की

क्षुक उस ने करना चाडा या उसे कर खुका, २। तव यद्दीवा ने जैसे विद्यान से उस की दर्शन दिया था यैसे ही दूसरी खार भी ससे दर्शन दिया। ३। थार यहावा ने उस से कहा का प्रार्थना गिर-गिड़ाइट के साथ तू ने मुरू से किई है उस की मै ने सुना है यह जो भवन तू ने वनाया है उस में में ने पापना नाम सदा के लिये रखकर उसे पांचत्र किया है और मेरी श्राखे और मेरा मन नित्य वधीं समे रहेगे ॥ ४ । श्रीर यदि तू अपने पिता दाजद की नाई मन की खराई और सीधाई से खपने की मेरे साम्हने जानकर चलता रहे थ्रार मेरी सव षाचायों के बनुवार किया करे बैार मेरी विधियों धीर निषमें की सानता रहे ती में तेरा राज्य प्रवायल् के जपर चदा के लिये स्थिर कवंगा, ५। जैसे कि मैं ने तेरे पिता दाजद की यसन दिया या कि तेरे कुल में इशिएल् की गट्टी पर विराचने-धारे चदा बने रहेगे॥ ६। पर यदि तुम लोग वा सुम्हारे वंश के लेगा मेरे पीके चलना क्रोड दे श्रीर मेरी उन काज्यकों और विधियों की जी में ने तुम को दिर्द हैं न माने थीर जाकर पराये देवताओ की उपायना भीर उन्दे दगहवत् करने सर्गे, छ। ता में दशाएल की इस देश में से ली में ने उन की दिया है काट डालूंगा और इस भवन की जी मै ने अपने नाम के लिये पिछत्र किया है अपनी दृष्टि से चतार द्या थीर सथ देशों के लेशों में इसारल् को उपमा दिई जाएगी थै।र उस का दृष्टान्त चलेगा ॥ ६। और यह भवन का कर्च पर रहेगा से। की की ई इस के पास होकर चलेगा वह चिकत होगा थीर ताली यसारमा थार वे पूर्वमे कि यदावा ने इस देश श्रीर इस भवन की साथ क्यों ऐसा किया है, ९। त्तव लेगा करेगे कि उन्हों ने अपने प्रसेश्वर यहावा की जी उन की पुरखाओं की मिख देश से निकाल साया था तककर पराये देवता श्री की पकड लिया (१) मूल में, मेरे सान्हते। (१) मूल में, राजगद्दी।

श्रीर उन की दग्रह्मत् किई श्रीर उन की उपासना किई इस कारण यदीया ने यह सब विपत्ति उन पर डाल दिई ॥

२०। सुलैमान की तो यहीया की भवन थीर राजभवन दोनों की बनाने में बीस बरस लगे ॥ १९। तब सुलैमान ने सीर् की राजा हीराम् की जिस ने उस के मनमाने देवदार थीर सनावर की लकड़ी थीर सेामा दिया था गालील् देश की बीस नगर दिये ॥ १२। जब हीराम् ने सीर् से जाकर दन नगरी की देखा जा सुलैमान ने उस की दिये थे तब वे उस की खब्के न लगे ॥ १३। सी उस ने कहा है मेरे भाई ये क्या नगर तू ने मुक्ते दिये हैं। श्रीर उस ने उन का नाम कबूल् देश रक्खा थीर यही नाम खाज के दिन ली पहा है ॥ १४। फिर हीराम् ने राजा क पास साठ किक्कार् सेाना भेज दिया ॥

१५। राजा सुसमान ने की लेओं की वेगारी मे रक्खा इस का प्रयोजन यह या कि यहीया का श्रीर प्रापना भवन बनार खीर मिल्ली खीर यहणलस् की **श्रहरपनाछ क्रीर हासार् मशिट्टी खीर गेनेर् नगरी** को द्रुक करे॥ १६ । ग्रेजेर् पर ते। मिस के राजा फिरीन ने चढाई करके उसे से लिया थीर आग लगाकर फूक दिया श्रीर उस नगर मे रक्ष्मेहारे कर्नानिया की मार डालकर उसे श्रवनी बेटी सुलैमान की रानी का निज भाग करके दिया था। १०। सा री केर् की सुलैमान ने हुठ किया सीर नं चिवाले वेषोरीन्, १८। वालात् खेर तामार् को की जगल मे है। ये तो देश में है। १९। फिर सुलैमान के जितने भगडार के नगर घे थीर उस के रथें। श्रीर सवारी को नगर उन की खरन की कुछ युक्तैमान ने यक्श्रलेस् लखानान् श्रीर खपने राज्य की मारे देश मे वनाना चादा उस सब को उस ने द्रुङ किया ॥ २०। रमारी हिती परिक्ती हिस्बी खार यूयरी का रह गये यो जी दसार्शिलया में की न थे, २१ उन की श्रंथ जी उन की पीके देश में रह गये श्रीर उन की इसाएली सत्यानाय न कर सकी चन की ती सुलैसान ने दास करके बेगारी में रक्का श्रीर आज सों उन की वही वग है ॥ २२। पर इसार्शलियों में से सुलैमान ने किसी

को दास न बनाया वे तो योहा छोर उस के कर्म-चारी उस के हाकिम उस के सरदार छोर उस के रेशें छोर सवारों के प्रधान हुए ॥ २३ । जो मुख्य हाकिम सुलैमान के कामों के कपर ठहरके काम करनेहारा पर प्रभुता करते थे सा पाच सा प्रचास थे ॥ २८ । जब किरीन की बेटी दाकदपुर में से अपने उस भवन की या गई जो उस ने उस के लिये बनाया था तब उस ने मिह्नों की बनाया॥ २५ । छोर मुलैमान उस बेटी पर जो उस ने यहावा के लिये बनायों थो अरस बरस में तीन बार दीमबाल छोर मेलबाल चढ़ाया करता खोर साथ ही उस देटी पर जो यहावा के सन्मुख थी धूप जलाया करता था यो ही उस ने उस भवन को तैयार कर दिया॥

> (सुलैनान की धनसपत्ति ग्रीर ब्योपार ग्रीर ग्रमा की रानी का ग्राना)

द्धं। फिर राजा युलैमान ने स्योग्गेवेर् में जो स्दोस देश में लाल समुद्र को तीर रलेत् को पास है जहाज बनाये॥ २०। श्रीर जहाजों में हीराम् ने स्रापने श्रीधकार को महाहों को जो समुद्र को जानकार ये युलैमान को सेवकों को संग्र भेज दिया॥ २८। सन्दें। ने श्रीपीर् की जाकर वहां से चार सा बीस किक्कार् सेना राजा युलैमान की ला दिया॥

विषय मुलैमान की कीर्ति
सुनी तय वह किंठन किंठन प्रश्नों से उस की परीका
करने की वला ॥ २। वह ती बहुत भारी दल श्रीर
मसाली श्रीर बहुत सीने श्रीर मिंग से लदे कठ साथ
लिये हुए यहशलेम की खाई श्रीर सुलैमान की पास
पहुचकर श्रपने मन की सारी वातों के विषय उस
से बाते करने लगी ॥ ३। सुलैमान ने उस के सब
प्रश्नों का उत्तर दिया कीई बात राजा की खुँह से
रेसी वाहर म रही कि वह उस की न बता सका ॥
ह । जब श्रवा की रानी ने सुलैमान की सब खुँहिमानी सीर उस का बनाया हुआ। भवन, १। सीर
उस की में के पर का भीजन देखा सीर, उस के

कर्माचारी किस रीति बैठते थीर इस के टइलुर किस रीति यहे रहते श्रीर कैसे कैसे कपडे पाँचने रहते है थीर उस के पिलानेशारे कैसे है थीर यह कैसी चढाई है जिस से वह यहावा के भवन की जाया करता है यह सब जब उस ने देखा तब यह चिकत दी गई ॥ ई । से उस ने राजा से कहा तेरे कामें श्रीर बुद्धिसानी की जी कीर्ति में ने अपने देश में मुनी से सच ही है।। । पर जब लो मै ने स्नाप ही प्राकर प्रपनी फांग्रों से यह न देखा तब ली मे ने उन बाता की प्रतीति न किई पर इस का श्राधा भी मुक्ते न बताया गया घा तेरी ब्राहिमानी श्रीर अल्याय उस कीर्ति से भी बहकर है जो मै ने सनी थी। द। धन्य है तेरे जन धन्य है तेरे ये सेवक ना नित्य तेरे सन्मुख दानिर रहकर तेरी बृद्धि की बाते सुनते है। ९। धन्य है तिरा परमेश्वर यद्योवा जी तुम से गेसा प्रस्त हुआ कि तुमी दखारल की राजगट्टी पर विराजमान किया यदीवा इसारल् से सदा प्रेम रखता है इस कारण उस ने तुमी न्याय श्रीर धर्म करने की राजा कर दिया है।। १०। ग्रीर चस ने रासा का एक सा घीस किक्कार साना बहुत सा सुगधद्रव्य और मिंग दिये जितना सुगंधद्रव्य ग्रवाकी रानी ने राजा युलैमान को दिया उतना फिर कभी नहीं आया ॥ १२ । फिर दीराम् के जदाज भी बो थे।पीर् से से।ना लाते घे से। बहुत सी चन्दन की लकडी थीर मिया भी लाये॥ १२। श्रीर राजा ने चन्दन की लकड़ी के यहावा के भवन ग्रीर राजभवन के सिये जंगले थे।र गानेहारी के सिय वीयार कीर सारंशिया वनवाई ऐसी चन्दन की लकडी आज लों फिर नहीं आई खीर न देख पड़ी है।। १३। ग्रीर श्रवाकी रानीने जा कुछ चाहा वही राजा मुलैसान ने उस की इच्छा के अनुसार उस की दिया फिर राजा मुलैमान ने उस की प्रपनी उदारता से बहुत कुछ दिया तब बह स्रपने जनें। समेत श्रपने देश की लीट गई ॥

98। जो सेाना वरस दिन में सुलैमान के पास पहुचा करता था उस का तैल क सा कियासठ किक्कार् था॥ १५। इस से श्रीधक सीदागरीं से

<sup>(1)</sup> मूल में कोई बात राजा से म कियी।

कीर व्यापारियों के लेन देन से क्षीर देशाली कातियों । पत्थरीं का सा श्रीर देवदार का लेखा बहुतायत के सब राजाओं और अपने देश की गवर्नरीं से भी बदुत जुरू निसता या॥ १६ । श्रीर राजा मुलैसान ने सोना गढ़ाकर दे। सा यही वही ठाले बनाई एक रक ठाल में क क' सा श्रेकेल् साना लगा॥ १०। फिर इस ने साना गढ़ाकर तीन सा क्रांटी काले भी वनाई एक एक होटी ठाल मे तीन माने साना लगा थार राजा ने उन की लखानानी वन नाम भवन में रखया दिया॥ १८। ग्रीर राजा ने हाशी-दांत का एक बड़ा विद्यासन बनाया थीर उत्तम कुन्दन से मढ़ाया॥ १९। उस सिहासन मे क सीढ़ियां घी थीर विदासन का सिरदाना पिछाड़ी की थीर गोल या थार बैठने के स्थान की दोनों यालंग टेक लगी भी थार दोनों ठेकों के पास एक एक सिद खड़ा दुआ बना था॥ २०। ग्रीर इसी सीडियों की दोना अलंग एक एक सिद्ध खडा दुस्रा वना था से वारद दुर्शक सी राज्य में ऐशा कभी न वना॥ २९। श्रीर राजा सुलैमान के पीने के सब पात्र से।ने के चे चौर सवानानी घन नाम भवन के सव पात्र भी चोखे सेने के ये चांदी का कोई भी न या सुलैमान के दिनों में उस का कुछ लेखान था॥ ২>। क्यों-कि समुद्र पर दीरास् के जलावा के साथ राजा भी तर्थीश्र के जवाज रखता था ग्रीर तीन तीन वरस पोछे तर्धीश्की जहाज से।ना चान्दी दाधीदांत बन्दर श्रीर मेार ले खाते थे ॥ २३ । से। राजा सुलै-मान धन और खुद्धि में पृष्टिकी के सब राजाओं से वक्कर दे। गया॥ ५४। बीर चारी पृष्टियो के लाग चस की खुद्धि की बाते सुनने की जी परमेश्वर ने चस के मन में उपलाई थीं युत्रैमान का दर्शन पाना चाहते थे ॥ २५ । थार वे वस्स वस्स अपनी अपनी भेट सर्थात् चांदी कीर सेाने के पात्र वस्त्र शस्त्र सुगधद्रव्य घोड़े खीर कच्चर से बाते थे ॥ २६ । खीर सुलैमान ने रच खीर सवार एकट्टे कर लिये से। उस के चीदर से। रथ थीर बारह एजार सवार हुए थीर उन की उस ने रथी के नगरे। में ग्रीर यस्त्रलेस् मे राजा को पास ठद्दरा रक्खा॥ २७। ग्रीर राजा

के कारण नीचे के देश के गूलरों का सा हा गया। २८। श्रीर जी घोड़े सुलैमान रखता था से मिस में आते श्रे थें।र राजा के व्यापारी उन्हें मुख्ड मुख्ड करके उद्दाव हुए दाम पर लिया करते थे॥ २९। रक रघ तो क सा शकेल चौदी पर थार रक घाडा डेठ से। श्रेकेल पर मिस से आता था और इसी दाम पर वे हितिया श्रीर बराम के सारे राजाबा के लिये भी व्यापारिया के द्वारा श्राते थे॥

> (सुलैगान का विगाद ग्रीर इंखर का कीप ग्रीर मुलैगान की शृत्य )

११ पर राजा युलैमान फिरीन की बेटी श्रीर बहुतेरी श्रीर विरानी स्त्रियों से जो मासाबी अम्मानी रदोमी सीदोनी थीर हिली थी प्रीति करने लगा ॥ > । धे चन कातियों की घी जिन के विषय यहावा ने इस्रारिलियों से कदा था कि तुम उन की कीच न जाना थीर न वे तुम्हारे बाच साने पाएं व तुन्दारा मन अपने देवताश्री की श्रीर नि इन्देइ फेरेंगी उन्दीं की ग्रीति में सुलैमान लिप्त है। गया ॥ ३। श्रीर उस के सात सा रानियां श्रीर तीन सा रखेलियां है। ग्राई श्रीर उस की इन स्तियो ने उस का मन बदका दिया ॥ ४ । से जन्न सुलैमान बूढ़ा दुश्रा तब उस की स्त्रियों ने उस का मन पराये देख-ताओं की ग्रीर बहका दिया श्रीर उस का मन अपने पिता दालद की नाई अपने परमेश्वर यहावा पर पूरी रीति से लगान रहा ॥ ५ । सुलैमान ता सीदोनियों की अश्रुतारेत नाम देवो श्रीर अम्मोनिया के मिल्कोम् नाम घिनाने देवता के पीके चला ॥ ६। श्रीर मुलैमान ने घइ किया जी यदीवा के लेखे मे बुरा है और यहाबा के पीक्षे अपने पिता टाऊट की नार्द पूरी रीति से न चला ॥ छ। उन दिना मुलैमान ने यदगलेम् के साम्दने के पहाड़ पर माथा-वियो के कमाश्र नाम घिनीने देवता के लिये थीर अम्मोनियो की मालेक् नाम छिनीने देवता की लिये ने ऐसा किया कि यक्त्रलेस् से चांदी का लेखा एक एक जचा स्थान घनाया॥ ८। सीर स्थानी

ने रेसा ही किया।

ए। से यहावा ने सुलैमान पर काप किया क्यों-कि उस का मन इसारल के परमेश्वर यहावा से फिर शया जिस ने दो बार उस की दर्शन दिया था। १०। श्रीर इस ने इसी बात के विषय खादा दिई घी कि पराये देवताओं के पीछे न हा लेना ताभी इस ने यहावा की खाजा न मानी॥ ११। थीर यहावा ने मुलैमान से कहा तुभ से जी रेसा घी काम हुआ है और मेरी बन्धाई हुई वाचा और दि ई हुई विधि हू ने नहीं पाली इस कारण मै राज्य की निश्चय तुभ से छीनकर तेरे एक कर्माचारी को दूगा ॥ १२ । तैं।भी तरे पिता दाजद के कारण तेरे दिनों में तो ऐसान करंगा पर तेरे पुत्र के द्याय से राज्य कोन लूगा॥ १३। प्ररन्तु में सारा राज्य तो न कीन लुगा पर अपने टास दाऊद के कारण और अपने चुने दुर यदशलेम् के कारण मे तेरे पुत्र को दाय में एक गोत्र छ।ड्गा ॥

98 । से। यद्दीया ने रदे। मी घटद् की ने। रदे। मी राजवंश का या सुलैमान का चत्रु कर दिया॥ १५। थीर जब दाजद मदीम् मे था थीर योग्राव सेना-पति सारे हुस्रो को मिट्टी देने गया, १६। (यास्राव् ती सारे दखारल् समेत बड़ां क महीने रहा था जब तक कि उस ने रदे। स् के सब पुरुषों की नाम न किया था) ॥ १७। तब इदद् की होटा लहका था ष्रापने पिता को कर्ष एक रदोमी सेवकी की, संग मिस को जाने की मनसा से मागा ॥ १८ । श्रीर वे मिदरान् से द्वाकर पारान् की स्नाये स्नार पारान् मे से कई पुरुषों की सम लेकर मिस में फिरीन् राजा के पास गये थै।र फिरीन ने उस की घर दिया थीर उस के। भे।जन मिलने की स्नाचा दिई श्रीर कुछ भूमि भी दिई॥ १९। श्रीर इटद् पर फिरीन की वहें जनुग्रह की दृष्टि हुई ग्रीर उस ने उस की षपनी साली सर्पात् सद्दम्तेस् रानी की बहिन व्याह दिई॥ २० ते थार तह्यनेष् की बहिन उस के जन्माये ग्रानुखत् की जना स्थार इस का दूध तह्यनेस्

सब विरानी स्त्रियों के लिये भी जी अपने अपने | ने फिरीन् के भवन में कुड़ाया तब गनूबत् फिरीन देवताश्री की धूप जलाती थीर बलि करती थीं उस | के भवन में उसी के पुत्रों के बीच रहा था॥ २९। जब ददद् ने मिस में रहते यह सुना कि दाजद धापने पुरवाश्री के स्ता सा ग्राम श्रीर यात्राव् सेनापति भी मर ग्रया है तब इस ने फिरीन से कहा मुक्ते खाचा दे कि म खपने देश की जाऊं॥ २२। फिरीन ने उस से कदा क्यों मेरे यदां तुभे क्या घटी दुई कि तू अपने देश की चला जाने चाइता है उस ने उत्तर दिया कुछ नही हुई तीओ मुक्ते व्ययक्य जाने हे ॥

> २३। फिर परमेश्वर ने इस का एक थीर श्रृषु कर दिया अर्थात् एत्यादा के पुत्र रज्ञान् का घट ता अपने स्वामी सावा के राजा दददेजेर के पास से भागा था, २४। थार जब दाकद ने साबा के जनों को छ।त किया तब रखीन श्रपने पास कई पुरुषा की एकट्टे करके एक दल का प्रधान दी गया श्रीर व द सम्ब का जाकर वहां रहने श्रीर उस का राज्य करने लगे॥ २५। श्रीर उस द्वान को होड़ को इदद् ने किरं रजान् भी छुलैमान के जीवन भर इसारल्का यमु बनारहा स्रीर वह इसारल्से विन रखता दुष्पा धरास् पर राज्य करता था॥

२६ । फिर नवात् का थीर समझाह् नाम एक विधवा का पुत्र यारीबास् नाम एक रप्रैमी सरेदा-वासी जो सुलैमान का कर्मवारी या उस ने भी राजा के विक्रु सिर चठाया॥ २०। उस के राजा के विषद्व सिर' उठाने का यह कारण हुआ कि सुलै-मान मिल्लो को बना रहा शीर भ्रपने पिता दालद के नगर के दरार वन्द कर रहा था॥ २८। यारीवास् बद्दा श्रुरबीर घा थीर जब मुलैमान ने जवान की देखा कि यह कामकाजी है तब उस ने उस की यूसुफ के घराने के सब परिश्रम पर मुख्यित ठवराया ॥ अ । वन्ही दिनीं में याराखाम् यक्श्रलेम् से निकलकर जा रहा था कि भोलाबासी खंडियाह नबी नई चट्टर श्रोढ़े-दुर मार्ग पर उस से मिला श्रीर केवल वे ही दोनों मैदान में थे॥ ३०। श्रीर श्रीहय्याह् ने श्रपनी उस

<sup>(</sup>१) मूल में हाय :

नर्भ चट्टर को से लिया और एसे फाडकर बारद टुकड़े | सारे काम थीर सब की बुद्धिमानी का वर्णन क्या कर दिये ॥ ३९ । तय उम ने यारावाम् मे करा दम टुकडे से से क्योंकि दरायत् का परमेश्वर यहाया यों कदता है कि सुन में राज्य की मुलैमान के दाघ से कीनकर दस गाय तेरे छाच कर टूगा ॥ ३२। पर मेरे दास दासद् के फारक पैार यस्त्रीलेम के कारक की में ने परारल् के सारे गोयों में से चुना है उस का एक गोष यना रहेगा ॥ ३३। इस का कारण यह धै कि उन्दों ने सुक्ते त्यागकर सीदोनियों की देवी षश्तारेत् नाषायिषां कं देवता क्रमाण् कार क्रमा-निया के देवता मिल्काम का दराइवंत किई ग्रीर मेरे मार्गी पर नहीं चले छै।र क्षेत मेरी हाए मे ठीक के। राजा करने के लिये बही गया था॥ २ । छै।र रे से नहीं किया और मेरी विधिया थीर नियमा की नदीं पाला जैसा कि उस के पिता दाऊद् ने किया ॥ तक मिस्र में रहता था क्योंकि यारीखास् सुलैमान इंश । तीमी में इस के दाध से सारा राज्य न से लूगा पर मेरा चुना हुया डास डासद का मेरी याचारं क्यार चिधियां पालता रहा उस के कारण मैं उन्न को जीवन भर प्रधान उद्दर्श रक्त्यूगा ॥ यास साकर या कदने सभी कि, ४। तेरे पिता ने इ॥। यर उस के पुत्र के दाघ से मैं राज्य प्रार्थात् तो एम लोगों पर मारी जूबा डाल रक्खा था से। दस गीत्र लेकर तुमें दे दूंगा ॥ इई । थीर उस के यह तू यपने पिता की कठिन सेवा की थीर उस पुत्र की में एक गात्र दूरा। इस लिये कि यदणलेस् भारी जूर की जी एस ने इस पर डाल रक्खा है नगर में जिमें प्रापना नाम रायने की में ने चुना है कुछ एलका कर तय दम सेरे प्राधीन रहेगे॥ ५। मेरे दास दाकर का मेरे माम्पने सदा दीयक यना उस ने कथा थाभी ती जायो थीर तीन दिन पीड़े रहे ॥ ≥०। पर तुर्के में ठएरा लूंगा थीर तृ प्रापनी मेरे पास फिर खाना से वे चले गये ॥ ई। तब यक्का भर दसारल् पर राज्य करेगा॥ इट । थीर राजा रच्याम् ने उन घूढीं से जी उस की पिता यदि हू मेरे दास दाकद की नाई मेरी सब ग्राजाएं सुलैमान के जीवन भर उसे के साम्हने दासिर रहा माने थीर मेरे मार्गी पर चले थार का काम मेरी करते घे सम्मति लिई कि इस प्रका की कैसा उत्तर ट्टांष्ट्र में ठीक है मेर्स करे श्रीर मेरी विधिया श्रीर पालाएं पालता रहेता में तेरे यंग रहगा श्रीर जैसे मैं ने दाकद का घराना यनाये रखा है बैसे ही सेरा भी घराना बनाये रक्छंगा थार तेरे दाध इसारल् की दूशा॥ इर । इस पीप के कारण में दाखद की यंग की दु'या दूशा तीभी यदा ले। नहीं ॥ ४०। श्रीर मुलैमान में यारीवास की मार डालना चाछा पर यारीत्राम् मिस मे राजा श्रीशक् के पास भाग शया ग्रीर सुलैमान के मरने तक घटी रहा ॥

सुलैमान के दितदाय की पुस्तक में नदी लिखा है। ४२। युलैमान की यबशलेम मे सारे इसाएल् पर राज्य करते हुण चालीस घरस छीते॥ ४३। ग्रीर सुलैमान अपने पुरखाखा के सम साया थीर उस की चंग को पिता दाजद की नगर में मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र रहवाम् उस की स्थान पर राजा हुआ।

(इसार्ल् के राज्य का दी भाग है। जामा)

१२ रह्वाम ते। श्रकेस की गया क्यो-मधात् के पुत्र यरोधास् ने यह सुना (घष्ट ते। तब राजा के हर के मारे माराकर मिस्र में रहता था) ॥ ३। श्रीर उन लोगों ने उस की युलवा भेजा थीर यारे। याम् थै।र इसारल् की सारी सभा रहवाम् के पास साकर या कदने संगी कि, ४। तेरे पिता ने देना उचित है इस में तुम ज्या सम्मति देते है। ॥ छ। उन्हों ने उस को यह उत्तर दिया कि यदि तू यभी प्रधा के लेगों का दास वनकर उन के सधीन दे। गार उन से मधुर दात करे तो वे सदा लें तेरे याधीन यने रहेगे ॥ द। रहवाम् ने उस सम्मति की क्रीडा की शूडी ने उस की दिई थी बीर उन जवाने से सम्मति लिई जी उस के संग यह दूर भे थीर चस की सन्मुख शाक्षिर रहा करते थे ॥ १ । उन से उस ने पूका में प्रका के लोगों की कैसा चलर हूं 89 । सुलैमान की थीर सब ें गैर उस के इस में शुम वया सम्मति देते है। उन्हों ने

से कहा। है कि जो जूआ तेरे पिता ने इस पर डाल रक्ष्यता है 'उसे तू हलका कर ॥ १० । जवानी ने-को उस के सा बहे हुए घे उस को यह उत्तर दिया कि उन ले। भी ने तुम से कहा है कि तरे पिता ने दमारा जुला भारी किया था पर तू उसे हमारे जिये धलका कर तू उन से यो कहना कि मेरी किंगुलिया मेरे पिता की किट से भी में। टी उहरेगी ॥ ११। मेरे पिता ने तुम पर की भारी ज़ुआ रक्खा था उसे में श्रीर भी मारी कद्या मेरा पिता ता तुम की कोडों से ताहना देता था पर मे बिच्छू थीं से दूगा॥ १२। तीयरे दिन जैसे राजा ने ठइराया था कि तीसरे दिन मेरे पास फिर खाना वैसे ही याराखाम थै।र सारी प्रजा रहबास के पास डाजिर हुई॥ १३। तब राजा ने प्रजा से कही बातें किई खार बढ़ीं की विदे दुई सम्मति होड्कर, १४। जवानी की समित के श्रनुषार उन से कहा कि मेरे पिता ने ता तुम्हारा ज़ुखा भारी कर दिया पर मै उसे खीर भी भारी कर दूगा मेरे पिता ने ती की डीं से तुम की ताइना दिई पर मे सुम को विच्छु थो से तासना दुगा॥ १५। से राजां ने प्रजा की ने मानी इस का कारस यह है कि जो वचन पहोवा ने घीलावासी अहि-प्याद् के द्वारा नबात् के पुत्र यारावाम् चे कदा था वस की पूरा करने के लिये वस ने ऐसा ही ठहराया था॥ १६<sup>ँ</sup>। जब सारे इस्राएल् ने देखा कि राजा; इमारी नही युनता तब वे वीले कि दाकद के को ई भाग नहीं दे इसारल् अपने अपने हैरे की। चले जास्रो श्रम दे दाऊद स्रापने ही घराने की चिन्ता कर। से इसारल् अपने अपने होरे की चले गये॥ १०। क्षेत्रल जितने इसारली यहूदा के नगरीं मे यसे द्वर घे सन पर रहवाम् राज्य करता रहा॥ १८। तस राजा रहवास् ने खदोरास् की जी सब वेगारी घर खाँघकारी या भेज दिया श्रीर सब इसा-गलियों ने उस पर पत्थरबाइ किया बद सर गया से रहवाम् फुर्ती से श्रयने रथ पर चठकर यदशलेम् को माग गया॥ १९ । से इस्रायल् दाकद के घराने

१२ ग्रह्माय ।

से फिर ग्रया और बाज लें किरा हुया है।। २०। यह सुनकर कि यारीबाम् लाट प्राया है सारे इसा-एल् ने उस की मगड़ली में बुलवा भेजकर सारे इसारल् को जपर राजा किया और यहदा को गीत्र को क्रीडकर दाजद के घराने से कोई मिला न

२१। जब रहबाम् यस्थलेम् की श्राया तव उस ने यहदा के सारे घराने की खीर बिन्यामीन के ग्रीत की जी निसकर एक लाख प्रस्तो इजार प्रच्छे योद्वा ये रकट्टा किया इस लिये कि इसाएल के घराने के साथ लड़ने से राज्य सुलैमान के पुत्र रहवास् के वश में फिर आए ॥ २२। तब प्रतिश्वर का यह वचन परमेश्वर के जन श्रमायाइ के पास पहुचा कि, २३। यहूदा के राजा सुलैमान के पुत्र रह-बास् से कीर यहूदा कीर बिन्यामीन के सारे घराना से थीर थीर सब लोगों से कह, २8। यहात्रा यों कहता है कि अपने भाई इस्रारित्यों पर चढाई करके युद्ध न करें। तुम अपने अपने घर लाट जायो क्योंकि यह बात मेरी ही स्रोर से हुई है। यदीवा का यह वचन मानकर उन्हों ने उस की अनुसार लाट जाने की अपना अपना मार्ग लिया॥

## (यारायान् का मृत्तिं पूजा चलाना)

२५। तब यारीवास् रप्रेस् के पहाडी देश के साथ इमारा क्या अर्थ इमारा ते। यिशे की पुत्र मे शिकेस नगर की हुठ करके उस में रहने लगा फिर वड़ी से निकलकर पनूरल् की भी हुठ किया॥ २६,। तब यारीबास् से। चने लगा कि अव राज्य फिर दाऊद के घराने का ही नारगा,॥ २०। यदि प्रजा के ये लेगा यहशलेम् में खील करने की जाएं ते। उन का मन अपने स्वामी यहूदा के राजा रहवास की श्रोर फिरेगा श्रीर वे मुक्ते घात करके यहूदा के राजा रहवास् के हा जाएंगे ॥ २८। येा राजा ने सम्मति लेकर सेनि के दो बक्डे बनाये थीर लागों से कहा यस्थालेम् को ती खद्दत होर ग्राये है। से इस्तारल् अपने ईक्करों की देखें। जी तुम्हें मिख देश से निकाल लाये है ॥ २९ । से। उस ने रक वद्धरे की खेतेल श्रीर

<sup>(1)</sup> मूल ने रोगा की उत्तर दिया।

दूसरे की दान् में स्थापित किया ॥ ३०। श्रीर यह यात पाप के कारण हुई श्रीर लोग एक के साम्हने दरहणत् करने के दान् की जाने लगे ॥ ३९। श्रीर उस ने की स्थानों के भयन यनाये श्रीर स्थ प्रकार के लोगों! में से की लेबीवंशी न श्रे याजक ठटराये ॥ ३२। फिर यारीयास् ने खाठवें सदीने के पन्द्रकी दिन यट्टा में के पर्व के समान एक पर्य ठटरा दिया श्रीर घेटी पर वाल चठाने लगा इस रीति उस ने येतेल् में खपने यनाये हुए यहाड़े को लिये येदी पर याले किया श्रीर खपने यनाये हुए करी स्थानों के याक्यों की येतेल् में ठएरा दिया ॥

> (यादी गवी की कया) ग्रीर जिस मर्छाने की उस न

हर । श्रीर विच मर्छने को उस ने अपने मन में कलपना किई घो अर्थात् आठवे महीने के पन्द्रहवे , दिन की वह वेतेन् में अपनी वनाई हुई वेटी के पास अठ गया। उस ने इसार्थालया के लिये गक पर्व्य ठएरा , दिया खीर धूय कलाने का वटी के पास चक गया॥

१३ - त व यदे। द्या से यचन पाकर परमे-यदर का रक जन यहुदा से वेतेल् की खाया खीर यारे।याम् धूष जलाने की वेदो के पास यहा था॥२। उस जन ने यहाया से ववन पाकर घेदी के विकह या पुकारा कि वेदी दे वेदी यदावा वें करता है कि सुन दाजद के फुल में योशिष्याध् नाम गक लडका प्रत्यन्न द्वागा यद उन करी स्थाना की यालकी की की तुभ पर ध्रय जलाते दे तुक्त पर योल कर देशा कीर तुक पर मनुष्या की छाडूया जलाई नाएंगी ॥ इ । श्रीर चस ने चसी दिन यह फदकर उस धात का एक चिन्द भी यताया कि यद यचन जो यदाया ने कदा धै इस का चिन्ह यह है कि यह छेदी फट जाग्गी थ्रीर इस घर की राख गिर जाएगी। १। परमेश्वर के जन का यह घचन मुनकर की उस यतेल् के विक्व पुकारके करा गरीवाम् ने वेदी के पास से छात्र वकाकर कदा सस को पक्ष से

तव उस का दाण जा उस की ग्रीर वढाया था मूल गया थीर घट उसे अपनी श्रोर खीच न सका॥ ५। और वेदो फट गई श्रीर उस पर की राख गिर गाई से। यह चिन्ह पूरा हुया की परमेश्वर के जन ने यदावा से वचन पाकर कदा था '॥ ई । तब राजा ने परमेश्वर को जन से कहा श्रापने परमेश्वर यहीवा की मना धीर मेरे लिये प्रार्थना कर कि मेरा छात्र ज्या का त्यां हो जार से परमेश्वर के जन ने यदीवा को मनाया थीर राजा का द्वार्थ फिर ज्ये। का त्ये। धा गया ॥ छ । तव राजा ने परमेश्वर के जन से कदा मेरे साधर चलकर अपना जी उड़ा कर श्रीर म तुमे दान भी दूंगा॥ ८। परमेश्वर की जन ने राना से कटा चाँदे तू मुभे अपना आधा घर भी दे तीभी तेरे घर न चलुगा थ्रीर इस स्थान मे मे न ता राठी यादमा न पानी पीदमा ॥ ९। क्योंकि यदे। या के वचन के हारा मुक्ते या आचा मिली दै कि न तो रोटी खाना न पानी पीना और न उस मार्ग से लैं। टना जिस से तू जाएगा ॥ ९० । से वद चस मार्ग से जिस से वेतेल् की गया या न लैं।ठकर दूसरे मार्ग से चला गया ॥

११। येतेल् मे एक यूका नवी रहता था, श्रीर उस के एक वेटे ने थाकर उस से उन सब कामे। का वर्णन किया जा परमेश्वर के जन ने उस दिन वितेलु में किये वे बीर जा वाते उस ने राजा से कदी थीं उन की भी उस ने अपने पिता से कह मुनाया ॥ १२ । उस के घेटों ने ते। यह देखा था कि परमेश्वर का वह जन जो यहूदा से आया था किस मार्ग से चला गया से उन के पिता ने उन में पूका यह किस मार्ग से चला गया ॥ १३ । श्रीर उस ने ख्रपने घेटे। से कहा मेरे लिये गददे पर काठी प्राधी से उन्हों ने गदरे पर काठी बांधी श्रीर वह **उस पर च**ढा, 98 । थीर परमेश्वर को जन के पीके जाकर उसे एक घांकवृत के तले बैठा दुया पाया श्रीर उस से पूका परमेश्वर का जी जन यहूदा से षाया था क्या तू घटी है उस ने कहा हां वही हूं॥ १५। उस ने उस से कहा मेरे साधर चलकर भोजन कर॥ १६। उस ने इस से कदा में न तो

<sup>(</sup>१) मूल में प्यन्त की निशी।

तेरे संग्रा लाट न सकता न तेरे संग्र घर में वा सकता थार न में इस स्थान में तेरे संग रोही खालगा वा पानी पीकंगा ॥ १० । क्योंकि यद्दीवा के वचन के द्वारा मुभी यह ब्राज्ञा मिली है कि बहां न तो रोडी खाना न पानी पीना श्रीर जिस मार्ग से तु जाएगा चस से न लीटना॥ १८। उस ने कहा बैसा तु विसाधीम भी नबी दूखीर मुफ्त से एक दूत ने यदीया से यचन पाकर कहा कि उस पुषप की अपने सा अपने घर लै। टा ले या कि बह राटी खाए ग्रीर पानी पीए। यह इस ने इस से भूठ कहा ॥ १९ । से। वह उस के सा लाटा छीर उस के घर में रोटी खाई ख़ीर पानी पिया॥ २०। वे मेन पर वैठे ही ये कि पहावा का वचन इस नबी के पास पहुचा जा दूसरे की लै। हा ले सापा था। २१। श्रीर उस ने परमेश्चर के उस जन की जी पहुदा से क्षाया था पुकारको कदा यद्दीवायो कहता है कि तूं ने यद्योद्या का वचन न माना ख़ार का खाचा तेरे परमेश्वर यद्यावा ने तुभी दिई थो उसे नहीं माना, २२। पर जिस स्थान को विषय उस ने तुक से कहा था कि उस में न राटी खाना न पानी घीना चसी में तू ने लैंग्टिकर रोटी खाई छै।र पानी पिया है इस कारण तुमें छापने पुरव्हाओं के कव-रिस्तान में मिट्टी न दिई जाएगीं॥ २३। जब वह खा पी चुका तब उस ने परमेश्वर को उस जन को लिये जिस की वह लीटा ले क्राया या गददे पर काठी वंधाई ॥ २४। वह मार्ग से चल रहा था कि रक सिंह उसे मिला थ्रीर उस की मार हाला थ्रीर उस की लीथ मार्ग पर पड़ी रही सीर गदहा उस के पास खड़ा रहा छीर सिंह मी लीय के पास खड़ा रहा॥ २५। जो लोग उधर से चले उन्हें। ने यद्य देखकर कि मार्ग पर एक लाख पड़ी है और **उस को पास सिंह खहा है उस नगर में** जाकर जदां यद्य यूढ़ा नवी रहता घा यह समाचार सुनाया॥ र्द। यह सुनकर एस नबी ने जी उस की मार्ग पर

दिया थीर यहोवा के ,उस वचन के प्रनुसार जो उस ने उस से कहा था सिह ने उसे फाइकर मार हाला देशा। ॥ २७ । सब उस ने अपने खेटा से कहा मेरे लिये गददे पर काठी बांधा जब उन्दें। ने काठी बांधी, २८। तब उस ने जाकर उस जन की लीच मार्ग पर पढ़ी हुई और ग्रदह, और सिंह दोनी की लाय के पास खड़े हुए पाया थीर यह भी कि सिह ने न तो लोश को खाया श्रीर न गट दे की फाड़ा है। २९। तब उस बूठे नबी ने परमेश्वर की अपन को लेख चठाकर गदहे पर लाद लिई श्रीर इस के लिये काती पीटने श्रीर इसे मिट्टो देने की अपने नगर में लौटा से गया ॥ ३०। श्रीर उस ने उस की लीष की श्रपने क्रबरिस्तान में रक्खा श्रीर लाग दाय मेरे भार्ष यह कदकर काली पीटने लगे ॥ ३१ । फिर उसे मिट्टो देकर इस ने अपने बेटों से कहा जब में मर जाज तब मुभे इसी कवरिस्तान में रखना जिस में परमेश्वर का यह जन रक्तवा गया है थीर मेरी इङ्कियां उसी की इङ्कियों के पास धर देना॥ इर । क्योंकि जी वचन उस ने यहावा से पाकर वेतेल् मे को वेदी थार शामरान् के नगरी में के यव दवे स्थानें। के भवनें। के विरुद्ध पुकारके कहा है से निश्चय पूरा ही जाएगा ॥

(यारीषाम् का अन्तकाल)

३३। इस की पीछे याराखास खपनी खुरी चाल से कि फिरा। उस ने फिर सब प्रकार की लेगों में से किसे स्थानों की याजक छनाये बरन की की के चाहता था उस का संस्कार करके बह उस की किसे स्थानों का याजक होने की ठहरा देता था। ३४। खीर यह बात याराबाम् के घराने का पाप ठहरी इस कारण उस का बिनाश हुआ खीर बह धरती पर से नाश किया गया।

श्री विषय प्रमुक् नवा रहता था यह समाचार सुनाया॥ वर्ष । यह सुनकर एस नवी ने जी उस की मार्ग पर यो यारावास् का बेटा आवि- ग्राह रोगी हुआ ॥ २ । सी से लीटा से आया था कहा परमेश्वर का बही जन यारावास् ने अपनी स्त्री से कहा ऐसा भेष बना है। ग्रा जिस ने यहां वा के कहे के विरुद्ध किया था कि कीई तुमें पहिचान न सके कि यह यारावास् सस कारक यहावा ने उस की सिंह के पड़ी में पड़ने की स्त्री है बीर श्रीलो की चली, जा चहां तो ब्राहिय्याह

नवी रहता है जिस ने मुक्त से कहा या कि तू इस प्रसाका राजा दे। जाएगा॥ ३। उस के पास तू दस राटी मार पर्पाइयां थीर एक कृप्यो मधु लिये हुए जा थीर वह सुके वतारमा कि संस्के की क्या द्यागा ॥ ८। याराखास्की स्त्री ने बैसा ही किया ग्रीर चलकर शोला का पहुची थीर श्रादिप्याह् के घर पर यार्च यादियाद् को तो कुछ सूक न पढ़ेसा या क्योंकि युठापे के कारण चय की बांखे धुन्धली पड़ गई घीं ॥ ५। भीर यहावा ने लहिष्याद् से कदा मुन यारीवास् की स्त्री सुभ से प्रापने बेटे के विषय जा रागी है कुछ पूछने की स्नाती है सा तू उस से पीं यों करना वह तो बाकर अपने की दूसरो बता-ग्यों ॥ ई। से बब ब्राहिय्याह् ने द्वार में बाते हुए उस को पांव को बाहट सुनी तब कहा दे यारीबास की स्त्री भीतर था तू खपने की क्यों दूसरी बताती है मुक्ते तेरे लिये भारी सन्देशा मिला है ॥ ७ । तू जाकर यारीवास् से कद इसारल् का परमेखर यदेखा तुभ से यें। कहता है कि मैं ने तो तुभ की प्रजा में से बढ़ाकर प्रपनी प्रजा दखारल पर प्रधान किया, द। और दाजद के घराने से राज्य क्रीनकर तुम की दिया पर तू मेरे दास दाजद के समान न हुआ जो मेरी खाचाओं को मानता थीर श्रापने सारे मन से मेरे पीछे पीछे चलता थीर केवल वही करता था जी मेरे सेये ठीक है। १। तूने उन सभीं से बढ़कार जे। तुम से पविले चे वुराई किई दे थोर जाकर पराये देवता मान लिये थार मूरते कालकर वनार्च जिस से मुक्ते रिस उपनी खीर मुक्ते ती पीठ पीछे कर दिया है ॥ १०। इस कारण मे यारीवास् के घराने पर विपत्ति डालुगा वरन मे यारीवाम् के कुल में से दर रक सडके की खीर क्या त्रन्ध्र क्या स्वाधीन इसारल् के बीच हर रक रहनेहारे की भी नाथ कर डालूंगा खीर जैसा कोई लीद तब लें। उठाता रहता है बब लें। वह सब षठ नहीं जातो बैंदे ही मै यारावाम् के घराने की

क्यों कि यदी घा ने यह कहा है ॥ १२ । से। तू श्रपने घर चली जा थार नगर के भीतर तेरे पांच पड़ते दी वह बालक मर जाएगा ॥ १३ । उसे ता सारे दशायली काती पीटकर मिट्टी देंगे यारेखास के घराने में से स्थी की कबर मिलेगी क्योंकि याराखाम् के घराने में से यहावा के विशय उस में कुछ श्रच्छा पाया जाता है॥ १८। फिर यद्वावा इसारल् का ऐसा राजा कर लेगा जो उसी दिन यारीवास का घराना नाग कर डालेगा वरन वह कर ही चुका है। १५। व्योक्ति यहावा इसारल की ऐसा मारेगा जैसा जल की धारा से नरकट हिलाया - जाता है श्रीर वह उन की इस अच्छी भूमि में से जी उस ने उन को पुरखाओं की दिई घी उस्ताडकर महानद की पार तित्तर बित्तर करेगा व्योंकि उन्हें ने श्रशेरा नाम पूर्ति बनाकर यहोवा को रिस दिलाई है॥ **१६ँ। क्रीर उन पापा के कारण की गारीबास ने** किये और दसारल् से कराये चे यदीवा दसारल् की त्याग देगा॥ १७। तब यारीबास् की स्त्री बिदा देशकर चली खीर तिसी की आई छीर वह मवन की डेबकी पर पहुची ही थी कि बालक मर गया। १८। तब यहोवा के उस वचन के प्रतुसार जी उस ने प्रवने दाच बहिय्याइ नुबी से कहवाया था सारे इसारल् ने उस की मिट्टी देकर उस के लिये कासी पीटी ॥ १९ । यारे। व्यास् के कीर काम अर्थात् उस ने की सा की सा युद्ध किया थार की सा राज्य किया यह मव इसारल् के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में लिखा है॥ २०। यारीबास बाईस वरस सो राज्य करके बपने पुरखाओं के साथ सीया श्रीर उस का नादाव नाम पुत्र उस के स्थान पर राका हुआ।

## (रहवान् का राज्य)

रहनेद्दारे की भी नाथ कर हालूंगा थीर जैसा कोई
लीद तब लीं उठाता रदता है जब लीं वह सब
सठ नहीं जातो बैसे ही में याराधाम के घराने की देशकर राज्य करने लगा। रहजाम इकतालीय बरस का उठा दूगा॥ १९। याराधाम के घराने का की कोई
मगर में मर जार उस की कुते खारंगे थीर की रखने के लिये चुन लिया था उस नगर में वह सबह मैदान में मरे उस की प्राक्षाध के पदी खा जारंगे बरस तक राज्य करता रहा शेर उस की माता का

है और खबने पुरखाओं से भी खिंधक पाप करके कचे टीलें। पर थार सब हरे वृक्षे। के तले कचे स्थान थीर लाठे थीर अभेरा नाम नूरतं बना लिई ॥ २४। श्रीर उन के देश से पुरुषशासी भी थे निदान वे उन जातियों के से सब धिनीने काम करते थे जिन्हे यदे।वा ने इसार्सिया के साम्डने से निकाल दिया था ॥ २५ । राजा रहवास् के पांचवे घरस में मिस का राजा शोशक् यदशसेस् पर चढार्च करके, २६। यदेवा के भवन की श्रनमेख वस्तुरं श्रीर राजभवन की अनमोल वक्तुरं सब की सब सठा ले गया थै।र सोने की जी फरिया धुलैमान ने बनाई घी उन सब को वद से गया॥ २०। से राजा रदवास् ने उन के बदले. पोतल की ठाले यनवाई थीर उन्हें प्रष्टक्यो के प्रधाने। के हाथ सैंप दिया जा राजभवन के द्वार की रखवाली करते थे॥ २८। थै।र जब जब राजा यदेखा के भवन मे जाता तव तव पद्दर् उन्दे उठा ले चलते श्रीर फिर श्रपनी के।ठरी से लाटाकर रख देते थे॥ २९। रहवास् के थीर सब काम जी उस ने किये सी क्या यहूदा के राजाश्री को इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं॥ ३०। रहबास थार याराबास के बीच ता लड़ाई सदा द्याती रही ॥ ३१। क्रीर रष्टवाम् जिस की माता नामा नाम एक अस्मोनिन घी अपने पूरवाओं के साथ से। गया श्रीर उन्हों के पास दासदपुर में उस को मिट्टी दिई गई श्रीर उस का पुत्र अवियास् उस के स्थान पर राजा हुआ।

(यावियाम् का राज्य)

१५. न्बात् के पुत्र यारे।वाम् के राज्य के यठारहवे वरस में खविष्णाम्

यष्ट्रदा पर राज्य करने लगा॥ २। थ्रीर छह तीन वरस लों यदशलेम् में राज्य करता रहा उस की माता का नाम साका था जी खळ्छालीस् की नितनी थी। इ। बह बैसे ही पाया की लीक पर

नाम नामा था जो ख्रामोनी स्त्री थी॥ २२। श्रीर | किये और उस का मन ख्रपने परमेश्वर यद्दीया की यहदी लेगा खद्द करने लगे की यदीवा के लेखे बुरा ब्रोर अपने परदादा दाजद की नाई-पूरी रीति से लगा न था, ह। तै।मी दालद के कारण उस के चस की जलन सहकाई ॥ २३ । उन्हों ने ते। सब परमेश्वर यदीया ने यस्थलेम् में उसे एक दीपक देकर वर की पुत्र की उस की पीके ठदराया ग्रीर यष्णलेम् को बनाये रक्ता ॥ ५। क्योंकि दाऊद बह किया जरता या जी यदीया के लेखे में ठीक है थीर दिती करियाद की बात होड थीर किसी वात में यद्दावा को किसी आजा से जावन भर कभी न मुढा ॥ ६। रच्याम् के जीवन भर ता उस की थ्रीर यारायाम् के वीच सङ्गई दाती रही ॥ ७। याविष्णाम् कं थीर सव काम सो इस ने किये क्या वियद्दा के राजाको के इतिहास की पुम्तक मे नहीं लिखे हैं। श्रीर श्रविष्याम् की यारावाम् के साथ लड़ाई दोती रही॥ =। निदान प्रविध्यास् ष्यपने पुरखाकी के सम सेवा कीर उस की दाऊदपुर से मिट्टो दिई गई थै।र उस का पुत्र प्रासा उस के स्यान पर राजा हुन्ना ॥

(भासा का राज्य)

(। इसारल के राजा यारावाम् के वीसवे घरस मे प्रासा यष्ट्रदा पर राज्य करने लगा, १०। फ्रीर यबग्रहेम् मे इकतालीस घरस लें। राज्य फरता रहा थार उस की माता अव्यालास की नितनी माका घी ॥ ११ । ग्रीर खासा ने खपने मूलपुरुप दासद की नाई यही किया की यहीया की हुएँ में ठीक है। १२। उस ने तो पुरुपगामियों की देश से निकाल दिया थीर जितनी मूर्ग्त उस के पुरवात्री ने बनाई यों उन सभों को उस ने दूर किया ॥ १३। द्यरन उस की माता माका जिस ने अधेरा के पास रहने का एक घिनानो मूरत वनाई उस की उस ने राजमाता के पद से उतार दिया और खासा ने उस की सूरत को काट डाला और किंद्रोन् नाले में फूँक दिया। **१४। कचे स्थान तो न ठार गये तोभी यासा स्ता** मन जीवन सर यदावा की खेार पूरी रीति से लगा रद्या । १५ । थै।र जी सीना चांदी श्रीर पात्र एस की पिताने श्रापेंग किये ये थीर जा उस ने शाप चलता रहा जैसे उस के पिता ने एस, से पहिले अर्पण किये थे उन सभी को उस ने यहावा के भवन

में पष्ट्या दिया॥ १६। श्रीर श्रासा श्रीर दसारत्। की राजा याशा को योख उन के बीवन भर लड़ाई द्वातो रही॥ १७। थीर इसारल का राजा आशा ने यहूदा पर चढ़ाई किई बीर रामा की इस लिये दृढ किया कि की ई यहूदा के राजा आसा के पास श्राने जाने न पाए॥ १८। तब श्रामा ने जितना माना चांदी यहाया के भवन थार राजभवन के मण्डारा में रह गया था उस सब की निकाल अपने कर्म-चारिया के दाच सै। एकर दिसम्क्वासी अरास् के राजा वेन्दरद् के पास की ऐक्योन् का पाता श्रीर त्रिम्मोन् का पुत्र था भेजकर यह कदा कि, १९। जैसे मेरे तेरे पिता की बोच बैसे ही मेरे तेरे बोच भो बाचा बान्धी खार देख में तेरे पास चांदी साने की भेट भेजता हू से। ब्या इस्तरल् के राजा बाबा को साथ की अपनी वाचा का टाल दे इस लिये कि यद मुक्त पर से दूर दे। ॥ २०। राजा स्नासा की यह खात मानकर बिन्ददद् ने खपने दलीं की प्रधाना से इसारली नगरा पर चळाई कराकर इय्योन् दान् श्रावेस्वेत्माका श्रीर सारे किन्नेरेत् की नप्नालो के सारे देश समेत जीत लिया॥ २१। यह सुनक्तर खाशा ने रामा का हुळ करना छे। इ. दिया श्रीर तिर्सामे रहा॥ २२। तव राजा प्राप्ता ने सारे यहूदा मे प्रचार कराके किसी की विना होडे सभी की वुलाया से। व रामा के पत्थरें। श्रीर लक्षडी की। जिन से वाशा उसे दृढ़ करता था उठा ले गांगे थै।र उन से राजा प्रासा ने विन्यासीन् में को ग्रेवा थीर मिखा की हुड़ किया॥ ३३। आसा के जीर काम बीर उस की व्योरता भीर जी जुड़ उस ने किया थीर जी नगर उस ने हुऊ किये यह सब क्या यहूदा के राजाओ को इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। युटापे मे ता उसे पावा का राग लगा ॥ २४। निदान प्रासा ष्यपने पुरवास्रो के चा चेवा थार उमे उस के मूल-पुरुष दाजद की नगर में उन्दी की पास मिट्टी दिई कीर उस का पुत्र यद्दीशापात् उस के स्थान पर राखा हुया ॥

(नादाय्का राज्य)

२५ । यहूदा की राखा आसा के दूसरे वरस में

धारीखाम् का पुत्र नादाव् इस्रारल् पर राज्य करने लगा ग्रीर दे। बरस ली राज्य करता रहा ॥ २६। उस ने बह किया जी यहीवा के लेखे बुरा है श्रीर व्यपने पिता के मार्ग पर घड़ी पाप करता हुआ घलता रहा जा उस ने इसारल् से कराया था ॥ २०। नादाव् यव इसारल् समेत प्रक्तियां के देश के शिष्ट्यतीन् नगर की घेरे था कि इस्साकार् के ग्रीत्र के खिंहणाह् के पुत्र बाशा ने उस को थिक्द्व राजद्रीद की ग्रीष्ट्री करके गिळ्यतेन् के पास उस की मार डाला ॥ २८। श्रीर महूदाको राजा आसाको तीसरे वरस में बाशाने नादाय को मार डाला श्रीर उस के स्थान पर राजा हुआ॥ २९। राजा द्वाते हो वाग्रा ने यारावाम् के सारे घराने की मार हाला, उस ने यारी बास् के ध्य की यहा सो बिनाश किया कि एक भी जीतान रहा यद सब यहावा के इस वचन के स्मनुसार दुस्रा जे। उस ने थपने दास शीलावासी खाएग्याद् से कहवाया या॥ ३०। यह इस कारण हुआ कि यारीवास ने याप पाप किये थार इसारल से भी कराये ये थार उस ने इस्राएल् के परमेश्वर यहावा का रिस दिलाई थी॥ ३९। नादाव् के छीर सब काम जे। उस ने किये से क्या इसारल् के रासाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं॥ ३२। प्रासा बीर इसारल के राजा वाणा के बीच ता उन के जीवन भर लडाई होती रही ॥

(बाया का राज्य)

३३। यहूदा के राजा आसा के तीसरे व्यस् में क्रांहय्याइ का पुत्र वाजा तिथा में सारे इसारल् पर राज्य करने लगा कीर नैाक्षीस व्यस् लों राज्य करता रहा ॥ ३४। कीर उस ने वह किया जी यहावा के लेखे द्यरा है कीर यारावाम के मार्ग पर बही पाप करता हुआ चलता रहा जिसे उस ने इसारल् से कराया था ॥ १ । कीर वाजा के विषय यहावा का यह वचन हनानी के पुत्र येहू के पास पहुंचा कि, २। में ने तुम की मिट्टी पर से उठाकर अपनी प्रका इसारल् का प्रधान किया पर तू यारावाम की सी चाल

चलता थार मेरी प्रजा प्रवारल् से रेवे पाप कराता श्राया है जिन से वे सुसे रिस दिलाते है ॥ ३। सुन मै वाशा की घराने समेत पूरी रीति से उठा दूंगा थीर तेरे घराने का नवात के पुत्र यारावास् का साक्तर दूगा॥ ४। याणा के घर का जा की ही नगर में मर जाए उस की कुत्ते या डालेंगे जीर चस का जी कोई मैदान में सर जाए उस की ष्माकाण के पत्ती खा डालेंगे॥ ५। बाधा के कीर सब काम ने। उस ने किये धीर उस की बीरता यह सब क्या इसारल् के राजाको के इतिहास की पुस्तक मे नही जिखा है ॥ ई। निदान बाशा श्रापने पुरखाओं को सम सोया ग्रीर तिसी में उसे मिट्टी दिई गई ख्रीर उस का पुत्र एला इस की स्थान पर राजा दुखा॥ १ । यदीया का जी यचन इनानों के पुन येष्टूको द्वारा वाद्या छीर उस को घराने के विक्र शाया से। न केव्ल उस सारी व्राई के कारण आया जा उस ने यारावास को घराने के रामान द्वाकर यद्वावा के लेखे किई खीर प्रपने कामा से उस की रिस दिलाई बरन इस कारण भी प्राया कि उस ने उस की मार डाला था।

(एला का राज्य)

द। यहूदा को राजा खासा की कट्यीस्ट्रं घरस में खाणा का पुत्र एला तिसी में इसाएल पर राज्य कारने लगा छीर दो घरस ली राज्य करता रहा॥ एं। जब वह तिसी में असी नाम भगडारी के घर में जी उस की तिसी में के भवन का प्रधान था दाख पीकर मतवाला हो गया था तब उस के जिसी नाम एक कम्मेचारी ने जी उस के खाधे रथीं का प्रधान था राजद्रोह की ग्रीष्ट्री किई, १०। छीर भीतर जाकर उस की मार डाला छीर उस के स्थान पर राजा हुआ। यह यहूदा के राजा खासा के सत्ताईस्वे बरस में हुआ॥ ११। छीर जब यह राज्य करने लगा तस्र गद्दी पर बैठते ही उस ने बाधा के सारे घराने की मार डाला बरन उस ने न ती उस के जुड़िख्यों खीर न उस, के मिन्ना में से एक लड़के की भी जीता है। हा ॥ १२। इस रीति यहाया के उस वसन की धनसार जी उस ने ग्रेड नकी है वाशा के विक्र कहा था जिसी ने वाशा का सारा घराना विनाश किया ॥ १३ । इस का कारण वाशा के सब पाप श्रीर उस के पुत्र रला के भी पाप श्रे जो उन्हों ने खाप करके श्रीर इसारल् सेभी कराके इसारल् के परमेश्वर पर्दावा की व्यर्थ वाता से रिस दिलाई थी॥ १४ । रला के श्रीर सब काम जो उस ने किये से। बबा इसारल् के राजाश्रो के इतिहास की पुस्तक से नहीं लिखे है॥

# (जिन्नी का राज्य)

१५। यष्ट्रश के राजा ग्रामा के सताईसवें वरस में जिम्रो तिर्सा में राज्य करने लगा ग्रीर तिर्सा मे सात दिन ले। राज्य करता रद्या । उस समय ले।ग पलिशितया के देश में के शिष्ट्यतान् के विषद्ध होरे किये हुए घे॥ १६। से जब दन हेरे लगाये हुए से।गो ने सुना कि सिन्नी ने रासद्रोद्य की गोष्टी करके राजा की सार डाला तब उसी दिन सारे इसारत् ने स्नामी नाम प्रधान सेनापति की कावनी में इसारल्का राजा किया॥ १७। तब क्रीमी ने सारे दक्षाण्ल की सम ले मिन्यतीन् की क्रीड़कर तिर्साको घेर लिया॥ १८। जब जिसी ने देखा कि नगर ने निया गया है तद राजभवन के गुम्मट में जाकर राजभवन में खारा लगा दिई थीर उसी में आराप भी जल मरा॥ १९। यह उस के पापी के कारच दुआ कि उस ने यह किया ने। यदे।या के लेखे में बुरा है क्योंकि वह यारीवाम् की ग्री चाल थीर उम के किये हुए थीर इसाएल् से कराये हुए पाप की लीक पर चला॥ २०। जिस्री के थार काम खार ला राजनोइ की गोष्टी उस ने किई यह सब ध्वा इसाएल् के राजाया के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। (योत्री का राज्य)

पर राजा हुआ। यह यहूदा के राजा खासा के स्वा इसारलो प्रजा दें। मारा दें। राई प्रजा सत्ता ईस्त्रे बरस में हुआ। १९। खीर जब वह राज्य के खाधे लेगा तो तिल्लो नाम गीनत् के पुत्र की करने लगा तब गड्डी पर बैठते ही उस ने बाधा राजा करने के लिये उसी के पीछे दें। लिये चीर की सार डाला बरन उस ने न तो खाधे खोसी के पीछे दें। लिये। २२। छन्त में जी उस के कुटुबियों खीर न उस, के मिन्नो में से एक लड़के की भी जीता छोड़ा। १२। इस रीति यदीया जी गीनत् को पुत्र तिल्लो के पीछे दें। लिये भे से कि उस वचन के धुनुसार की उस ने यहू नथी से तिल्लो मारा गया खीर भोसी राजा हुआ। १२३।

यष्ट्रदा की राजा आसा की इक्ततीस्थ घरस में छोसी | हीएल् ने यरीदा की फिर धसाया जब उस ने - उस इंसारल् पर राज्य करने लगा और वारह वरस लें। राज्य करता रहा उस ने क्ष घरस तो तिसी में राज्य किया॥ २८। और उस ने शेमेर् से शे। मरीन् पदा ह को दो किक्कार् चांदी में माल लेकर उस पर एक नगर वसाया और अपने वसाये हुए नगर का नाम पदास के मालिक ग्रेमेर् के नाम पर ग्रामरीन् रक्खा॥ २५। खीर खोमी ने घद किया जा बहाबा के लेखे युरा है यान उन सभी से भी की उस से पहिले घे बाधिक युराई किई ॥ ३६ । यद नवात् के पुत्र यारीबास् की सी सारी चाल चला खार उस के सारे पापों के खनुसार की उस ने इसारल् से ऐसे कराये कि उन्दों ने इसाएल् के प्रामेश्वर यद्दीया को अपनी व्यर्थ वातीं से रिस दिलाई॥ २०। ग्रोमी के थै।र काम को उस ने किये थै।र की बीरता उस ने दिखाई यह सब ध्या इसारल् के राजायों के इति-द्यास की पुस्तक से नदी लिखा है।। २८। निदान खोसी बापने पुरखाखीं के सम साया खीर शामरीन् में उसको मिट्टी दिई गई थै। र उस का पुत्र खदाव् उस को स्थान पर राजा हुआ।।

(महाय् के राज्य का भारभ)

र्र । यष्ट्रदा को राजा ग्रासा को प्रस्तीसर्वे वरस में श्रोमी को पुत्र श्रदाय इसाग्ल् पर राज्य करने लगा श्रीर इंखाएल पर गामरीन् में बाईस वरस सा राज्य करता रहा ॥ ३० । थीर फ्रोमी के पुत्र खहाब ने उन सब से प्रधिक की उस से पश्चिले ये बह किया जो यद्योषा के लेखे युरा दे॥ ३९ । उस ने ती नवात् के पुत्र यारीवाम् के पापी में चलना घलको सी वात ज्ञानकर सीदोनियों के राजा रत-याल् की घेटी ईनेचेल् का व्याइकर वाल् देवता को उपासना थ्रीर उस की दगडवत् किई ॥ ३२। थीर उस ने वाल्का गका भवन श्रीमरीन् मे वनाकर उस में याल् की एक येदी वनाई॥ ३३। श्रीर ष्मद्याय ने एक ष्राणेरा भी यनाया वरन उस ने उन सब इसारती राजाश्री से वहकर जी उस से पहिले थे इसारल् के परमेश्वर यहावा की रिस दिलानेहारे भी राठी नहीं है केवल घड़े में मुट्टी भर मैदा सीर काम किये॥ ३८। उस की दिनों में घेतेल्वासी

को नेव डाली सब उस का जेठा पुत्र खबीराम् मर गया थीर जब उस ने उस के फाटक खडे किये तव उस का लहुरा पुत्र समूब् मर गया यह यदे।वा को उस काई को अनुसार हुआ। जी उस ने नून्को पुत्र यदे। ग्राके द्वारा कहा था॥

(रसियाह के कान का भारम)

१७ क्रीएर तिश्वी रिलयाह की गिलाइ के परदेश रहनेहारी में से था चस ने ग्रादाव् से कहा इसाएल् का परमेश्वर यहावा जिस के सन्मुख में शाबिर रहता हूं उस के बीवन की सेाच इन वरसें। मे मेरे विना कदे न तो मेड घरसेगा थार न थास पहेगी ॥ २। तब यहावा का यह यचन उस के पास प्रहुचा कि, ३। यहां से चल पूरव कोर मुख करके करीत नाम नाले में जी यर्डन को साम्यने है किय जा ॥ ह। उसी नाले का पानी तू पिया कर खीर में ने की वों की आजा दिई है कि विसुक्ते वहाँ खिलाएं।। ५। यद्दीवा का यद वचन मानकर वह यह न के साम्हने के करीत नाम नाले में जा रहा ॥ ६ । शीर सबेरे शीर साक की कीवे उस के पास राटी खार मांस लाया करते थे थार वद नासे का पानी पीता था॥ । कुछ दिन बीते पर उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया ॥

८। तब यदे। वा का यह बचन उस के पास पहुचा कि, १। चल सीदोन् में के सारपत् नगर की जाकर वदा रह सुन में ने वहां की एक विधवा की तेरे खिलाने की बाचा दिई है। १०। से बह चल दिया थै।र सारपत् की गया । नगर के फाटक के पास पहुंचकर एस ने क्या देखा कि एक विधवा लकही बीन रही है उस की ख़ुलाकर उस ने कहा किसी पात्र में मेरे पीने की थोड़ा पानी ले सा॥ ११। यह उसे ले खाने की जा रही थी कि उस ने उसे पुकारको कहा अपने हाथ में एक टुकड़ा राष्टी मी मेरे पास लेती था॥ १२। इस ने कहा तेरे परमेश्वर यदे।वा के जीवन की सेंह मेरे पास एक

<sup>(</sup>१) मुल में तेरे पालने पासने की।

बीनकर लिये जाती हू कि अपने थैं।र अपने बेटे के लिये उसे पक्षाक थैं।र हम उसे खार फिर मर जारं॥ १३। रांलियाह ने उस से कदा मत हर जाकर प्रपनी वात के ब्रनुसार कर पर पहिले मेरे लिये एक क्रोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास लेखा फिर इस के पी**डे** ष्रपने थीर ष्रपने घेटे के लिये घनाना ॥ १८। क्योंकि इस्तारल् का परमेश्रवर यदेश्या ये। कदता है कि जय ला यहीवा भाम पर मेह न वरनाए तब लों न ते। चय घर का मैदा चुकेगा थेर न चय कुणो का तेल घट जाएगा ॥ १५ । तव वद चली गई थै।र शंलयाद के वचन के अनुसार किया तव से वद ब्रीर स्त्री ब्रीर उस का घराना वहत दिन लें खाते उस ने गीलयाइ के द्वारा कहा या न तो उस घडे तू इस लिये मेरे यदा प्राया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण ही मेरे पाप का स्मरण दिलाए॥ गया जहा वह साप रहता था स्रीर स्रपनी खाट पर लिटा दिया॥ २०। तय उस ने यहीचा की पुकारके कहा है मेरे परमेश्चर यहावा क्या तू इस विधवाका बेटा मार डालकर जिस के यहा मे टिका हू इस , पर भी विपत्ति से आया दे ॥ २९ । तब वह बालक पर तीन बार पसर ग्रया थीर यहीवा की पुकारके जहा है मेरे परमेश्वर, यहीवा इस वालक का प्राय इस में फिर डाल दें॥ २२। र्शलियाद् की यह, बात यदीवा ने सुन लिई शे वालक का प्राया उस में फिर खाया और वह जी

कुप्पी में घोड़ा सा तेल है थीर में दो एक लकड़ी | उस की माता के घाष में सेंप दिया कि देख तरा वेटा जीता है॥ २४। स्त्री ने गलियाट् से कहा भय मुक्ते निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है श्रीर यहावा का जा वचन तेरे मुद्द से निकलता है से। सब दोता दे।

(यहावा का यिजय स्नीर वाल् का पराजय)

१८ बहुत दिनों के पीक्षे तीसरे धरस में यदाया का यद धवन रिलयाद् के पास पहुचा कि जाकर श्रपने थाप की ष्रदाय को दिखा थार में भूमि पर मेंद वरसा दूंगा॥ २। तव रिलयाद् ब्रापने ग्राप का श्रदाय की दिखाने गया। उस समये शामरान् में खकाल भारी था। उ। से प्रशाय ने थे। यद्याप् की जी उस के घराने रहे॥ १६। यहावा के उस वचन के खनुसार जी के कपर था बुलवाया। खोवदााह ते। यहावा का भय यदां ला मानता था । कि खब ईनेबेल् का मैदा चुका यार न उस कुप्पी का तेल घट यदीवा के नांवयों की नाग करती थी तब खायदाह शया॥ १७। इन वातों के पेक्षे उस स्त्री का घेटा ने एक सा निवयों की लेकर पचास पचास करके को घर की स्वामिनी यो से रोगी दुशा थै।र उस गुफाओं से किया रक्तवा थ्रीर यह यल देकर पालता का राग यहाँ तक बढा कि उस का सांस लेना रहा ॥ ५। थार स्रहाव् ने स्रावदाह् से कहा कि बन्द दी गया ॥ १८ । तब बह रिलयाह से कहने देश में जल के सब सेती सीर सब निरियों के पास लगो है परमेश्वर के जन मेरा तुम से ध्या काम च्या जा ह्या जाने कि इतनी घास मिले कि घोड़ों थीर खन्नरा की जीते बचा सके बीर हमारे सब पशु न मर जाएं ॥ ६। थार उन्हा ने यापस में देश घांठा १९। उस ने उस से कहा अपना बेटा मुसे दे तब कि उस में दे। कर चले एक स्रोर सहाय स्रोर वह उसे उस की गोद से लेकर उस खटारी में ले दूसरी ग्रीर खाबदगढ् चला ॥ ७ । खोबदगढ् मार्ग में या कि एलियाइ चेस की मिला चसे चीन्दकर वह मुंह के वल गिरा ग्रीर कहा है मेरे प्रमु र लिप्पाइ क्या तू है ॥ ८। उस ने कहा हां में ही हू जाकर थपने स्वामी से कद कि रालियाद् मिला है। १। दस ने कदा में ने ऐसा क्या पाप किया है कि तू मुसे मरवा डालने के लिये ग्राह्म के द्वाय, करनी चाहता है ॥ १०। तेरे परमेखर यहावा के जीवन की साह कोई ऐसी जाति वा राज्य नहीं जिस में मेरे स्वामी ने तुसे ठूंढने की न भेजा हा बीर जब उन लोगों ने कहा कि वह यहां नही है तब उस ने उस चठा ॥ २३। तब एलियाइ , बालक को थाटारी में से राज्य वा जाति को इस की किरिया खिलाई कि नीचे घर में ले गया श्रीर रिलयाइ ने यह कहकर रिलयाइ नहीं मिला ॥ १९ । श्रीर प्रव तू कहता

1

है कि जाकर अपने स्थामों से कह कि एलियाहू | २३। से दो वकड़े लाकर हमें दिये जाएं, श्रीर वे मिला ॥ १२ । फिर ज्यों ही मै तेरे पास से चला चाडाा त्यों दी यदेाया का यातमा सुभे न जाने कदां उठा ले जाएगा से जब में जाकर अदाव की वताकंगा थै।र तू उसे न मिलेगा तव वह मुक्ते मार डालेगा पर मै तेरा दास खपने लढ़कपन से परीवा का भय मानता आया हू॥ १३। क्या मेरे प्रभुको यद नही बताया शया कि जब ईतेवेल् यहावा के नवियों की चात करती ची तब में ने क्या किया कि यहावा के नविषा में से एक सा लेकर पवास पचास करके गुफ। थ्री में किया रक्खे थीर उन्दे ष्रञ्ज जल देकर पालता रहा॥ १४। फिर ष्रय तू कदता है जाकर अपने स्थामी से कह कि एलियाह मिला है। तब बद सुभे घात करेगा ॥ १५। रुलि-य्याद् ने कदा सेनायों का यदावा जिस के साम्दने मै रहता हु उस के जीवन की सेंह खाज में अपने ष्यापं को उसे दिखालगा ॥ १६ । तय स्रोव्याह् ष्रदाय से मिलने गया थार उस की बता दिया से ष्यदाव् रिलयाद् से मिलने चला ॥ १७। रिलयाद् की देखते ही खदायू ने कहा है इसारल् के सतानेहारे क्या तू दी है। १८। उस ने कदा में ने इसारल् को कष्ट नहीं दिया पर तू ही ने ख़ीर तेरे पिता के घराने ने दिया दें कि तुम यदे। या की स्नाचाओं की टालकर वाल् देवताओं के पोक्के हा लिये।। १९। अव भेजकर सारे इसारल की शीर बाल के साढ़े धार सा नवियों बीर श्रशेरा के चार सा नवियों की की ईबेयेल की मेज पर खाते हैं मेरे पास कर्मील पर्यंत पर् एक द्वा कर से ॥ २०। तब अक्षाय् ने सारे इसार लियों में भेजकर निवयों की कर्मील पर्यत पर एकट्टा किया ॥ २१ । खीर एसिय्याद सर्व सोगीं के पास प्राक्तर कटने लगा तुम कव लें दी विचारी में लटके रहेगो यदि यहावा परमेख्वर हा ता उस को पीछे देा लेख्री खीर यदि घाल् देा तो उस को पी है दे। लेखी लोगों ने उस के उत्तर में एक भी यात न कही ॥ २२ । तद्य र्शलभ्याद ने लोगों से कदा यदीया के निवयों में से क्षेत्रल में दी रह गया हूं श्रीर याल् के नवी साढे धार सा मनुष्य है॥

रक षापने लिये चुन उसे टुकड़े टुकड़े काटकर लकडी पर रख दे श्रीर कुछ आग न लगाएं श्रीर मै दूसरे बक्ट का तैयार करके लजही पर रक्खूंगा श्रीर कुळ याग न लगाकंगा॥ २८। तय तुम ती अपने देवता से प्रार्थना करना खीर में यहावा से प्रार्थना कष्गा श्रीर जी खाग शिराकर उत्तर दे वही परमेखर ठहरे तब सब लेगा बेल उठे शक्की वात ॥ २५ । श्रीर रलियाइ ने वाल् के नवियों से कद्या पहिले सुम एक खळहां चुनकर तैयार कर ला क्योंकि तुम ते। घट्टत दे। तब अपने देवता से प्रार्थना करना पर आग न लगाना ॥ २६ । से। उन्हों ने उस वक्ट को जो उन्हें दिया गया लेकर तैयार किया थ्रीर भेर से ले दे। पहर लें। यह कहकर बाल् से प्रार्थना करते रहे कि हे वाल् इमारी सुन हे वाल् इमारी सुन पर न कोई शब्द न कोई उत्तर देनेदारा दुया तब वे श्रपनी बनाई दुई वेदी पर उक्रलने कूटने लगे ॥ २०। दे। पहर की रिलय्याट् ने यह कादकर उन का ठट्टा किया कि कर्चे ग्रव्द से पुकारी वद देवता तो है वह तो ध्यान लगाये दोगा वा कहीं गया वा यात्रा में दोगा वा क्या जानिये सेाता हो थै। उसे जगाना चाहिये॥ २८। खीर उन्दों ने घडे शब्द से पुकार पुकारके ष्रपनी रीति को ब्रानुसार हुरियों खेँगर खोंईयों से अपने अपने की यहां लीं घायल किया कि लेाइ-लुद्दान द्वा गये ॥ २९ । वे दोपदर के पीक्षे बरन भेंट चठाने के समय लें नव्रवत करते रहे पर कीई शब्द सुन न पहा और न तो किसी ने सत्तर दिया न कान लगाया ॥ ३०। तव शिलयाद् ने सव लेगों से क्षद्वा मेरे निकट खाख्री खार सब लाग उस के निकट ष्याये तब उस ने यहावां की वेदी की जी गिराई गर्द थी मरम्मत किर्द ॥ ३१ । फिर रिलयाइ ने याकुछ के पुत्रों की शिनती के अनुसार जिस के पास यहीं वा का यह वचन खाया था कि तेरा नाम इस्राग्ल् होगा खारह पत्थर कांटे, ३२। श्रीर उन पत्थरों से यदावा के नाम की एक वेदी वनाई श्रीर उस की चारीं श्रीर इतना वहा एक गडहा

खाद दिया कि उस में दो सथा बीज समा सके। ३३। तब उस ने बेदी पर लक्डी की सजाया थै।र वक्रहे कें। टुक्क टुक्क काटकर लक्की पर धर दिया थीर कहा चार घड़े पानी भरके देामवाल-पश थीर लक्क पर उग्हेल दे। ॥ ३४। तब उस ने कहा दुसरी बार बैसा ही करा सा लेगा ने दूसरी बार बैंसा ही किया फिर उस ने कहा तीसरी बार करें। से। लेगों ने तीसरी बार भी किया। ३५। सीर कल वेदी की चारें छोर वह गया थार गहरे को। भी उस ने जल से भर दिया॥ इई। फिर भेट चढाने के समय रालियाद् नही समीप जाकर कदने लगा दे दलादीम् दस्हाक् श्रीर दक्षारल् के परमे-इतर यद्देशवा पांच यद विदित है। कि इशाण्ल में तू हो परमेख्वर है और में तेरा दास हू ग्रीर में ने ये सब काम तुभा से बचन पाकर बित्ये है ॥ ३०। द्वे यदावा मेरी मुन मेरी मुन कि ये लेगा जान ले कि दे पदीवा तू दी परमेश्वर है छै।र तू ही उन का मन लैंटा सेता है ॥ ३८ । तब यदीवा की ग्राम याकाश से पड़ी थीर देशमधील की लकड़ी थीर पत्थरे। ख्रीर ध्रुलि समेत मस्म कर दिया ख्रीर शहरी ने का जल सुखला दिया॥ ३९। यह देख सब लेशा मुद क्षेत्रल गिरके बोल उठे गरीवा ही परमेश्वर है यदे। या प्राप्ते इवर है ॥ ४०। ग्रियाह् ने उन से कहा बाल् के निबयों की पक्षड लेा उन में से एक भी कूटने न पार से। उन्हों ने उन की। पक्षड लिया थीर गील-य्याद् ने उन्दे नीचे की शोग् के नाले से ले जाकर वहां मार डाला ॥ ४९ । फिर रलियाह ने यहाय से कटा उठकर खा पी क्योंकि सारी वर्षा की यनसनाइट सुन गडती है ॥ ४२ । से प्रदाय खाने यीने चला नाया खीर शिलयाद् कर्मील् की चाटी पर चळ गया थार भूमि पर गिर श्रपना मुद्द घुटनी को बीच किया ॥ ८३ । श्रीर उस ने श्रपने सेवक से कहा चढ़कर समुद्र की ग्रीर ताक से। उस ने चढकर ताका थार लाटकर कहा कुछ नहीं दीखता रिलयाइ ने कहा फिरके सात बार जा। 88। सातबी वार उस ने कहा कि सुन समुद्र में से मनुष्य का द्याच सा सक-क्रोटा बादल स्ट रहा है रिल्प्याह् ने

कहा यहाय के पास जाकर कह रथ जुतवाकर नीचे जा न हो कि तू वर्षा से क्क जाए ॥ १५ । घोडी ही वेर में याकाण वायु से चडाई हुई घटाओं ग्रीर वायु से काला हो गया खार मारी वर्षा होने लगी ग्रीर यहाय खवार होकर यिजेल की चला ॥ १६ । तय यहाया की श्रीक्त प्रशिक्त है से यह कमर वांचकर प्रहाय के बागे ग्रीमी हुई कि यह कमर वांचकर प्रहाय के बागे ग्रीमी ग्रीमी विलेल लें दीहता गया ॥

(मिल्याह का निराय है।ना धार फिर दियाय याधना)

१६ त्व यहाय ने इंजेयेल् की रिल्याह के सारे काम विस्तार से बताये कि उस ने मय नवियों का तलवार से कैसे मार डाला ॥ २। तय ईंबेयेल् ने रलियाद् के पास रक दूत में फदला भेना कि यदि में कल इसी समय लें। तेरा प्राया उन का सान कई तो देवता मेरे साध वैशा ही वरन इस से भी श्राधिक करें॥ ३। यह देख गोलेग्याद् यापना प्राय लेकर भागा थीर यहूदा में के वेर्जेंबा की पहुंचकर खपना सेवक वहीं क्रीड दिया, 8। थ्रीर खाप जंगल में एक दिन का मार्ग बा रक भाक के पेड तंसे बैठ गया बटां उस ने यह कदकर व्यवनी मृत्यु मागी कि है यहावा वस है श्रव मेरा प्राग ले लें क्वोंकि में स्वपने पुरकायों से श्राच्छा नहीं हु॥ ॥ । यह भाक के पेड़ तले लेटकर से। यद्या था कि एक दूत ने उसे हूकर कदा उठकर खा। ६। उस ने दृष्टि करके क्या देखा कि मेरे सिरहाने पत्यरीं पर क्ली हुई एक रोटी थीर एक सुराही पानी धरा दै से उस ने खाया थ्रीर पिया क्षीर फिर लेट गया॥ । दूसरी धार यदे। या के दूत ने था उसे कूमर कचा उठकर दा क्योंकि तुभे बहुत भारी यात्रा करनी है ॥ ८ । तय उस ने उठकर स्ताया पिया ग्रीर उसी भाजन से वल पाकर चालीस दिन रात लें। चलते चलते परमेश्वर के पर्वत दे।रेव् की पहुचा॥ १। वदां वद एक गुफा में जाकर टिका खै।र यदीवा का यद वचन उस के पास पहुंचा कि दे रिलियाह् तेरा यदां क्या काम ॥ १०। उस ने

<sup>(</sup>१) मूल में का हाथ।

मुक्ते बड़ी जलन हुई है क्योंकि इहाएलियों ने तेरी याचा ठाल दिई तेरी येदियां का जिरा दिया श्रीर तेरे नवियों की तलवार से घात किया है और मै घी प्रकोला रध गया हू थीर वे मेरे भी प्राय को खीली है कि उसे हर से ॥ १९ । उस ने कहा निकलकर यद्देग्या के सन्मुख पर्यत पर खडा धा । श्रीर यहावा पास से दोकर चला श्रीर यहावा की सामरने एक घड़ी प्रचगढ घायु से पदाड़ फटने थीर छांग इटने लगीं तीभी यदीवा उस वायु मे न चा फिर वायु के पीके भुदं डोल हुआ तीभी परीवा उस भूई होल में न चा ॥ १२। फिर भूई होल की घोड़े षाम दिलाई दिई तैसि यदीया उस थाम में न था फिर आजा को पीछे एक दवा हुआ छोमा मध्य गुनार दिया ॥ १३ । यद सुनते ही रुलियाह ने खपना मुंद चट्टर से ढाया थार बादर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ फिर एक चट्ट उसे गुनाई दिया कि धे रालियाद तेरा यदां क्या काम ॥ १८। उस ने कहा मुक्ते चेनाक्री के परमेश्वर यदावा के निमित्त बड़ी चलन एर्ड क्योकि एकार्यलियों ने तेरी वाचा टाल दिई तेरो छेदियों की शिरा दिया खीर तेरे निष्यों क्षा तलवार से घात किया है थीर में ही प्रकेला रद गया दूं सीर वे मेरे भी प्राय के खेली दें कि चने घर लें। १५। यदीया ने उस से कहा लीटकर दमिग्ज के जगल की जा और वदा पहुचकर ग्राम का राजा दीने के लिये द्यजायल का, १६। थीर परवारल का राजा दीने की निस्धी के पाते येद का यार यपने स्थान पर नशी दाने के लिये खान्नेल्मदाला के शापात् के पुत्र रलीशा का श्राभिपेक करना।। ९०। ब्रार एकारल् की तलयार से की की ई यय जार उस की वेष्ट्र मार हालेगा थीर की की के वेष्ट्र की तलवार से वच जाए उस की एलीशा मार डालेगा ॥ १८ । तै।भी में सात एकार दवार विशेष की बचा रक्खंगा ये ती वे सब हैं जिन्हों ने न ती वाल् के यारों घुटने टेके थैर न सुद से उसे चूमा मै। १९। से। यह यहां से चल दिया सार शापात् का पुत्र रलीगा उमें मिला तो बारट जोड़ी बैल

उत्तर दिया सेनाओं के परमेश्वर यदेश्या के निमित्त । अपने कार्रो किये दुर काप वारद्वीं के साथ देशकर इस क्षेत रहा था उस की पास काकर रिकट्याइ ने ष्रपनी चट्टर उस पर डाल दिई॥ २०। तब घड वैलें का हाड़कर रालियाह के पीहे दाहा श्रीर कदने लगा मुमे अपने माता पिता की जुमने दे, तय में तेरे पीके चलुगा उस ने कहा लाट जा में ने तुम से यवा किया है ॥ २९। तब बह उस के पीहे से लौट गया थीर एक चोडी घैल लेकर व्यक्ति किये धीर वैलें का सामान जलाकर उन का मांस पकाकी अपने लोगो को दे दिया थै।र उन्हों ने खाया सब यद कमर वाधकर रातियाद के पीके चला शीर उस की सेवा टहल करने लगा ॥

(प्ररामिया पर विजय)

२०. क्रीप्र प्रशस् के राजा बेन्डदद् ने जपनी सारी सेना एकही किई

थीर उस के साथ वतीस राजा थीर घोड़े थीर रध ये से उन्दे स्मा लेकर इस ने शामरान पर चढाई किई थीर उसे घरके उस के विरुद्ध लड़ा ॥ २। थीर उस ने नगर में इसारल् के राजा अहाब के पास दूतों की यद कहने के लिये भेजा कि बेन्ददद् तुम से यें कहता है, ३। कि तेरी चान्दी मेाना मेरा दे भीर तेरी स्तिया श्रीर सङ्केवाली मे जी जी उत्तम में **से भी सब मेरे में ॥ 8 । इसार**ल् की राजा ने उस की पास कहला भेजा है मेरे प्रमु है राजा तेरे वचन के अनुसार में और मेरा का कुछ है स्य तेरा है ॥ ५ । उन्हीं दूतों ने फिर खाकर कहा वेन्द्रदद् तुमा से यें। कहता है कि मे ने तेरे पास यह कहला भेजा या कि तुभे अपनी चान्दी साना ग्रीर स्त्रियां शार वालक भी मुभे देने पड़ेंगे॥ ६। पर कल इसी समय मै अपने कर्म्मचारियों की तेरे पास भेज़्या थीर वे तेरे थीर तेरे कर्मचारियों के घरों में कूढ़ काढ करेगे थार तेरी जा जा मनमावनी वस्तुरं निकालें सा वे अपने अपने दाय में लेकर शाएँगे॥ १०। तव इसायल् के राजा ने अपने देश को सब पुर्रानियों की खुलवाकर कहा सीच विचार करा कि बद मनुष्य हनारी द्वानि दी का बिभलापी

है उस ने मुक्त से मेरी स्त्रियां खालक चान्दी साना प्रदेशों के दाकिमां के सेवक ग्रीर उन के पीहे की भगा भेका थार मैं ने नाह न किई॥ ८। तब सब परिनयों ने चौर सब साधारख लागों ने उस से कहा चस की न सुनना खीर न मानना॥ १। से। राजा ने खेन्ददर् के दूतीं से कहा मेरे प्रभू राजा से मेरी स्रोर से कदी की कुछ तूने पहिले अपने दास से चाहा था से तो मैं कब्गा पर यह मुक्त से न होगा से। बेन्हदद् के दूती ने जाकर उसे यह उत्तर सुना दिया॥ १०। तब बेन्ददद् ने श्रद्धाव् के पास कहला भेजा यदि शामरान् में इतनी धूर्लि निकले कि मेरे सब पीक्ने चलनेहारा की मुट्टी भरफर घट ता देवता मेरे साथ ऐसा ही बरन इस से भी खांधक करे। ११। इसारल्को राजाने उत्तर देकार कहा उस से कहा कि की हिष्यार वाधता है। से उस की नाई न फूले जे। उन्दे उतारता हो ॥ १२ । यह यचन सुनते ही घह ना थार राजाका समेत होरा में पी रहा या उस ने अपने कर्माचारियों से कहा पांति वांश्री से उन्हा ने नगर के विक्र पाति वांधी॥ पइ। तब एक नबीने इस्तरल्के रासा प्रदाव्के पास जाकर कहा यहीवा तुम से या कहता है यह बडी भीड जा तूने देखी है उस सब की मै आव तेरे डाघ कर दूंगा इस से तूजान लेगा कि मै यद्देश्या डू ॥ १८। अक्षास् ने पूक्त किस की द्वारा उस ने कहा यद्दोवा यें। कहता है कि प्रदेशो के टाकिसें। को सेवकों को द्वारा फिर उस ने पूछा युद्ध का की।न कारंभ करे इस ने इतर दिया तू हो।। १५। तव उस ने प्रदेशों के द्वाविमों के सेवकों की गिनती लिई थ्रीर वेदों सावतीस निकले थ्रीर उन के पें छे उस ने सब दक्षारली ले। गों की गिनती लिई थ्रीर वे सात इजार हुए ॥ १६। ये दोपहर को निकल गये उस समय बेन्स्टर् यपने सहायक वत्तीसा राकाखी समेत होरी है दास पोकर मतवाला है। रहा था। १६। से। प्रदेशों के दारिमा के सेवक पहिले निकले तव विन्हदद् ने दूत भेजे और उन्हा ने उस से कहा श्रीमरीन् से कुछ मनुष्य मिकले आते हैं।। १८। सस ने कहा चाहे वे मेल करने की निकले हीं चाहे लडने

सेना के सिपादी नगर से निकले॥ २०। श्रीर वे पापने थ्रापने साम्हने के पुरुष की। मारने लग्ने थ्रीर ध्रासी भागे थीर इसाएल उन के पोक्षे पढा थीर अराम् का राजा बेन्द्रदर सवारा के सम घोडे पर चढा कीर भागकर वच गया॥ २९। तव इसाएल की राजा ने भी निकलकर घोडो श्रीर रघा की मारा थीर ब्ररामियों की वही मार से मारा ॥ २२ । तव चस नवी ने इसारल के राजा के पास जाकर करा जाकर लड़ाई के लिये यपने की दृढ़ कर थीर उचेत द्याकर साच कि क्या करना है क्योंकि नये बरस के लगते ही व्यराम् का राजा फिर तुक पर चठाई करेगा ॥

२३। तब श्राम के राजा के कर्मचारिया न उस से कहा उन लोगो का देवता पहाडी देवता दै इस कारण वे इम पर प्रवल हुए से। इम उन से चैारच भूमि पर लड़ें ते। निश्चय दम उन पर प्रवल दी जाएँगे॥ २८। धौर यह भी काम कर अर्थात सब राजाग्रो का पद ले ले ग्रीर उन के स्थान पर येनापतियों का ठद्दरा दे ॥ २५ । फिर एक श्रीर सेना श्रपने लिये तिन ले जी तेरी उस सेना के घरा-वर द्वीर जी नाम दी गई है घीड़े के बदले घोड़ा थ्रीर रथ के बदले रथ तब इस चीरस भूमि पर उन से लर्डे थे।र निश्चय उन पर प्रवत है। जाग्गो। उन की यह सम्मति मानकर बेन्ददद् ने वैषा घी किया॥ २६। श्रीर नये वरस के लगते घी वेन्टदद् ने खरामियों को एकट्टा किया खीर इसारल् से लंडने की लिये अपेक् की गया ॥ २०। ग्रीर इसा-ण्ली भी एकट्टे किये गये श्रीर उन के भेरजन की तैयारी हुई तब वे उन का साम्दना करने की गये थीर इसारली उन के साम्दने हेरे हालकर वक्रियों के दो छोटे भुगड़ से देख पड़े पर प्रशामियों से देश भर गया ॥ २८ । तब परमेश्वर के उसी अने ने-क्खारल् की राजा के पास जाकर कहा यदे। या यें। कहता है करामिया ने यह कहा है कि यहाया यहाड़ी देवता है पर नीची मूमि का नधीं है इस की ताभी उन्हें जीते ही पकड़ लाग्री ॥ १९ । सा कारण में उस सारी बड़ी भीड़ की तेरे हाथ कर

दूंगा सब तुम जान लोगों कि मै यहोवा हूं। २९।, उसे एक सिंह मिला श्रीर उस की मार हाला। सब हो सार दिन बाम्टने साम्टने होरे डासे हुए रहे | इ०। फिर उस की दूसरा मनुष्य मिला खैार उस से सब सातर्थ दिन लड़ाई दोने लगी और एक दिन भी उस ने कदा मुक्ते मार और उस ने उस की ऐसा में इसारोंलयों ने एक लाख धरामी पियादे नार डाले ॥ ३० । की यस गये से अप्रेक् की भागकर नगर में घुषे थीर यहां उन यचे हुए लेगो में से सताईस इकार पुरुष शहरपनाइ के शिरने से दब मरे। घेन्ददर् भी भाग गया और नगर की एक भीतरी कें।ठरी में गया ॥ ६९। तथ उस के कर्म-चारिया ने उस से कहा सुन इम ने ता सुना है कि प्रवारत् के घराने के राजा दवालु राजा देशते है सा इमें क्रमर में ठाट थीर सिर पर रस्सिया अधि इसारल् के राजा के पास जाने दे व्या जाने वह तेरा प्राच बचाय ॥ ३२ । से। ये वसर मे टाट थीर रिर पर रस्सिया खांध इसाग्ल के राजा के पास बाकर कप्टने लगे तेरा दास चेन्द्रदर् तुक से कप्टता है मेरा प्राय क्रोड। राजा ने उत्तर दिया क्या यह यय ली जीता दे यह ती मेरा माई है ॥ इह । उन लेगों ने प्रकृत जानकर फ़ुर्ती से युक्त लेने का यद किया कि यह उस के मन की बात है कि नहीं भीर करा दा तेरा भाई जेन्ददद्। राजा ने करा वाकर इस की ले आश्री सी घेन्ददद् इस के पास निकल आया भार उस ने उसे प्रपने रथ पर चढ़ा लिया ॥ इष्ठ । तय येन्द्रद ने उस से कहा जी नगर मेरे पिता ने सेरे पिता से ले लिये थे उन की मै फोर दूंगा ग्रीर बैसे मेरे पिता ने शामरान् मे प्रवन लिये सङ्की यनवाई वैसे ही तू दिमण्य में सहकी यनवाना चराम ने कहा में इसी वाचा पर सुने क्वांड देता हूं तय उस ने घेन्द्रदर् से वाचा बांधकर उसे कें इ दिया ॥

३५। इस के पीके नवियों के सेलें में से एक जन ने यहाया से यचन पाकर अपने संगी से कहा मुक्ते मार खब चस मनुष्य ने उसे मारने से नादे किई, है । तथ उस ने उस से कदा तू ने यदाया का ध्यन नहीं माना इस कारक सुन क्योंही तू मेरे पास से चला चाएगा त्योंधी सिंह से मार हाला चाएगा। से। ड्योंशे यह उस के पास से चला गया त्योंशे मारा कि यह घायल हुआ ॥ ३८ । तब वह नबी चला गया थै।र श्रांखें। की पगड़ी से ढांपकर राजा की बाट जोइता हुआ मार्ग पर खड़ा रहा ॥ ३९ । जब राजा पास दोकर सा रहा था तब उस ने उस की दीराई देकर करा जब तेरा दास यह के योच ग्रामा था तय कोई मनुष्य मेरी खोर मुडकर किसी सनुष्य की मेरे पास से आया और सुमा से कटा इस मनुष्य की चैकिसी कर यदि यह किसी रीति कुट जार ती उस की प्राया की बदले तुमी ष्रपना प्राच देना होगा नहीं तो किक्कार् भर चान्दी देना पहेगा ॥ ४० । पीक्वे तेरा टास इधर उधर काम मे फंस गया फिर बद न मिला। दकारल के राजा ने उस से कहा तेरा ऐसा ही न्याय हाता तू ने बाप बापना न्याय किया है। 89 । नहीं ने भट षपनी बाखा से पग्रही उठाई तब इसारल के राजा ने उसे चीन्द्र लिया कि यद कोई नही है। ४२। तय उस ने राजा से कहा यहाया तुमा से यो कहता दै इस लिये कि तू ने अपने दाब से ऐसे एक मनुष्य की जाने दिया जिसे में ने सत्यानाश ही जाने की ठद्दराया था तुमे उस के प्राण की सन्ती अपना प्राय थीर उस की प्रजा की सन्ती व्यपनी प्रजा देनी पहेंगी ॥ ४३। तब इक्षाएल का राजा उदास थीर व्यनमना द्वाकर घर को कार चला बीर क्षामरीत का प्राया ॥

(नाधात् की हत्या ग्रीर इंखर का कीप)

२१ नाबीत् नाम एक यिजेली की एक को राका प्रदास को राजर्मान्दर को पास गिज़ेल् मे थी। इन वाता के पी है, ३। बहाय ने नावात् से कदा तेरी दाख की खारी मेरे घर के पास है से उसे मुक्के दें कि मैं उस में सागपात की वारी लगाव

<sup>(</sup>१) मूल ने भेरे सहयानाय के नमुख्य की हाथ से जाने दिया ।

यद्याया न करे कि मै अपने पुरखायों का निज भाग न दूंगा प्रहास् सदास थीर धनमना दीकर खपने घर गया खार विकान पर लेट गया खार मुद्द फेर लिया थ्रीर कुछ भोजन न किया॥ ५। तब चर की स्त्रो ईजेबेल् ने उस के पास आकर पूका तेरा मन क्यों ऐसा उदास है कि तू कुछ भी बन नहीं कारता॥ ६। उस ने कहा कारण यह है कि मै ने यिजेलो नावीत् से कहा कि क्येया लेकर सुके खपनी दाख की बारी दे नहीं ते। यदि तुसे भार तो मे चस की सन्ती दूसरी दाख की वारी दूंगा खार उस ने कहा में अपनी दाख की बारी तुमें न दूगा॥ । उस की स्त्री ईक्वेंचेल् ने उस से कहा बेबा तू इखाएल पर राज्य करता है कि नही उठकर भाजन कर थीर तेरा मन खानन्दित द्वार विजेली नावात् की दाख की बारी मैं तुभी दिलवा दूगी ॥ ८। तब चस ने अवाय के नाम से चिट्ठी लिखकर उस की श्रमूठी की काप लगाकर उन प्रानियों श्रीर रईसें। को पास भेज दिई जी उसी नगर मे नावीत् की पहों स में रहते थे॥ ९। इस चिट्ठी में इस ने यें। लिखा कि उपवास का प्रचार करे। और नावात की। लोगों के साम्हने कचे स्थान पर वैठाना ॥ १०। तव दें। खोहे जनें को उस के साम्हने वैठाना जो साधी देकर उस से कई तूने परमेक्टर खीर राजा दोना की निन्दा किई तब तुम लोग उसे बाहर ले जाकर चस पर पत्थरवाह करना कि वह मर जार ॥ १९। र्इजेबेल्की चिट्ठी में की ग्राज्ञा के ग्रनुसार करके नगर में रहनेहारे पुरनियों खीर रईसे ने, १२। उप-वास का प्रचार किया थीर नावेत् की लोगीं के साम्हने क्षचे स्थान पर बैठाया ॥ १३ । तल दे। ग्रोके जन प्राक्तर उस के सन्मुख वैठ गर्य कीर उन ग्रोके घनों ने लोगों साम्हने नाबीत् के विस्द्व,यह साधी

द्भार में उस को बदले तुभी उस से कान्छी एक बारी दूगा नहीं तो तेरी इच्छा हो तो में तुभी उस का माल दे दूंगा ॥ इ । नाबोत् ने क्षष्टाब् से कहा को बार के कार कर कि में क्षपने पुरखाओं का निज भाग तुभी दूं ॥ 8 । पिनेने निज पुरखाओं का निज भाग कारण कि में तुभी अपने पुरखाओं का निज भाग कारण कि में तुभी अपने पुरखाओं का निज भाग है ॥ १६ । पिनेने ने कि नावोत् के इस बचन के मेजा कि नावोत् पत्थरवाह करके मार हाला गया के है ॥ १६ । यह सुनते ही कि नावोत् पत्थरवाह करके मार हाला गया है ॥ १६ । यह सुनते ही कि नावोत् पत्थरवाह करके मार हाला गया के ॥ १६ । यह सुनते ही कि नावोत् पत्थरवाह करके मार हाला गया के ॥ १६ । यह सुनते ही कि नावोत् पत्थरवाह करके मार हाला गया के ॥ १६ । यह सुनते ही कि नावोत् पत्थरवाह करके मार हाला गया के ॥ १६ । यह सुनते ही कि नावोत् पत्थरवाह करके मार हाला गया है ॥ १६ । यह सुनते ही कि नावोत् पत्थरवाह करके मार हाला गया है ॥ १६ । यह से वेदों के नह गया था बारों हे जेवेन ने उस के पास बाकर पूका तेरा मन क्यों ऐसा उदास के पास बाकर पूका तेरा मन क्यों ऐसा उदास के बार कर है कि मैं ने कि मार हो लोग वाले के लिये वहा जाने की वाले कारों हे नहीं तो पारे तभी भार तो मैं से उठा ॥

१९। तव यहीं वा का यह वचन तिश्वी रखि-य्याद के पास पहुंचा कि, १८। चल शोमरीन् में रक्ष्मेद्वारे इसारल् के राजा अवाय् से मिलने की जा वह तो नावात् की दाख की वारी मे है उसे प्रपने ष्राधिकार में लेने की वह वहां गया है॥ १९ । खीर उस से यह कहना कि यदाया या कहता है कि वया तू ने घात किया थीर श्रधिकारी भी घन बैठा फिर तू उउ से यह भी कदना कि यदावा यों कदता दै कि निस स्थान पर क्तुती ने नावे। त् का सी दू चाटा उसी स्थान पर कुत्ते तेरा भी लाहू चार्टिंगे ॥ २०। एलियाद् की देखकर ग्रदार्व ने कहा दे मेरे यत्रु क्या तू ने मेरा पता लगाया है उद ने कहा हा लगाया तो है और इस का कारण यह है कि ने। यदावा के लेखे घुरा है उसे करने के लिये तू ने अपने की बेच डाला है ॥ २९। मे तुम पर रेसी विपत्ति डालूंगा कि तुमें पूरी रोति से मिटा डालूगा थे।र श्रहाव् के घर के इर रक लड़कें कें। थीर क्या बन्धुर क्या स्वाधीन इसारल् में दर रक्त रहनेहारे का भी नाश कर डालूगा ॥ ३२ । श्रीर मे तेरा घराना नवात् के पुत्र यारीवाम् कीर क्राहिष्याह् के पुत्र वाशा का सा कर दूगा इस लिये कि तूने मुक्ते रिस दिलाई बीर इस्तारल् से पाप कराया है॥ २३। श्रीर देंतेबेल् के

<sup>(</sup>१) मूल में दोना का बिदा किया।

विषय पदीवा यह कदता है कि पित्रेल के धुष के | चार सी पुरुष घे रक्षहा करके उन से पूछा क्या पाच फुते ईनेबेल् की द्रा डालेंगे॥ ३४। घडाय का सा कोई मगर में सर साए उस की कृती या लीगे धीर हो कोई मैदान में भर लाए उस की जाकाण के पनी या जाग्री ॥ २५ । स्वमुच श्रदाय् के तुत्व ग्रीर कोई न या का व्यवनी स्त्रो ई बेबेल् के उस-काने से घट करने की बी पराया के लेखे युरा रे धापने को येच हाला है। यह शा उन रमारियों की नाई जिन की यदाया ने पराणितयों के साम्टने से देश से निकाला था यहुत ही चिनीने काम करता या वर्षात् मूरती के पीके खलता था ॥ २० । रॉलग्राए के ये घचन मुनकर महाय ने खपने थस्त्र काहे थे।र खपनी देह पर टाट संपेटकार वपयाम करने थार टाट घी कांडे पहा रएने बीर देश पांधी चलने लगा ॥ >= । शीर यदेग्या का यह घचन तिश्वी शिल्याह् के पास परुंवा कि, २८ । ग्या तू ने देखा है कि खेलाय मेरे साम्छने दया रहता है से इम कारत कि यह मेरे साम्हन दया रदता है में वह विपत्ति उस की खीते खी न राज़ा रस के पुत्र के दिनी में में रस के घराने पर यद विपत्ति डालुंगा ॥

(बहाब की गरतु)

२२ श्रामी थार प्याण्ती तीन बरव सी पाष्य में बिन लडे

रहे ॥ ३ । तब सीमरे घरम में यहूदा का राजा यदेशियापात् इरवारल् की राजा के यदी गया ॥ । । तथ दसाग्स् के राज्ञा ने अपने कर्माचारिया से कछा क्या तुम की मानून है कि विलाद का रामेत् हमारा धै फिर धम को चुपचाप रक्षते और उमे अराम् फे राजा के एाथ में यूर्वे नहीं कीन लेते॥ ४। योगर उम न परेगणायात् से पृक्षा वया तू मेरे सा शिलाइ के रामात् से सङ्गे की रिवि जाग्या यदीणापात् ने द्याण्ल् के राजा की उत्तर दिया जैसा तू यैसा में चढ़ाई करे या रके रहे उस ने उस की उत्तर दिया भी हूं जैमी तेरी प्रका यैसी मेरी भी प्रजा थार जैसे तेरे हां चढ़ाई कर थार तू कृतार्थ हा जीर यहावा घाडे यैसे मेरे भी घोड़े है ॥ थ । फिर यहाणापात् ने उस की राज्ञा के हाथ कर दे ॥ ९६ । राजा ने उस

में गिलाद के रामात् से युद्ध करने की चढ़ाई कई या कक्षा रहू उन्दों ने उत्तर दिया चढ़ाई कर क्योंकि प्रमु उस की राजा के छाच कर देशा। ७। पर यदेग्यापात् ने पूछा ध्या यदां यदेग्या का थै।र भी कोई नदी नहीं है जिस से इस पूछ लें॥ ८। इसा-एल् के शाला ने यदीशायात् से कदा दां यिम्हा का पुत्र मोकायाद् एक पुरुष ग्रीर है जिस के द्वारा हम यदे।या से युक्त सकते हैं पर में इस से छिन रखता ए ख्याकि यह मेरे विषय करयाण की नदी हानि दी दो नयूवत करता है। यद्याणापात् ने कचा राजा ग्या न करे। १। तय इकारल् की राजाने रक चाकिम की युलवाकर कदा पिम्हा के पुत्र मीकायाद को फुर्ती से ले था॥ १०। इसाएल्को राजा छीर यहदा का राजा यहाणायात् अपने अपने राजवस्त्र पाइने पुर ग्रामरान् के फाटक में एक खुले स्थान म अपने अपने सिद्दोचन पर विराज रहे थे सार स्थ नयी उन के साम्द्रने नृष्युवत कर रहे थे॥ १९। तब कनाना के पुत्र सिद्धियाह् ने लेष्टे के सीग वना-कर कहा यहाँ या के कहता है कि इन से तू खरामियाँ को भारते मारते नाथ कर डालेगा ॥ १२ । ख्रीर सब नविया ते इसी पाशव की नवूबत करके कहा गिलाइ के रामोत् पर चड़ाई कर थ्रीर तू कृतार्थ हो क्रोंकि यहाया उसे राजा के दाय कर देशा ॥ १३। थीर को दूत मीकायाद की घुलाने गया था उस ने उस से कदा सुन नधी लेगा एक ही मुंद से राजा के विषय शुभ वचन काने ई सी तेरी बात उन की सी दों तू भी शुभ वचन कदना॥ १८। सीकायाद् ने कहा यहाया के जीवन की सेंद जा क्रुड यहाया मुक्त से वार्षे से पहुरा। १५ । सब घट राजा के पास थाया तब राजा में उस से पूछा है मोकायाह् वया घम शिलाइ के रामीत् से युद्ध करने के लिये क्याण्ल् के राजा में कहा कि यांच प्रदेश्या की यांचा में कहा मुक्ते कितनी बार तुक्ते किरिया घराकर से ॥ ६। में क्याण्ल् के राजा ने नांघयों की जी को के चिताना देशा कि तू यदावा का स्मरण करके मुक्त

इसारल विना चरवाहे की भेड़ बकारियों की नाई पहाडी पर तितर बितर देख परा श्रीर यहाया का यह वसन प्राया कि वे तो श्रनाय हैं से प्रापने प्रपने घर क्षाप्रक्षेम से लाट जाएं॥ १८। तव इसारल् की राजा ने यही शापात् से कहा क्या में ने सुका से न कहा या कि यह मेरे विषय करवाण को नहीं द्वानि ही की नव्वत करेगा॥ १९। मीकायाह ने कदा इस कारण तू यहीवा का यह वचन सुन मुक्ते सिंहासन पर विराजमान पहावा बीर इस के पास दहिने बार्ये खड़ी हुई स्वर्ग की सारी सेना देख परी ॥ २०। तब यहावा ने पूछा अदाव् की कीन ऐसा बहकाएगा कि वह गिलाट् के रामात् पर चढाई करके खेत थार तब किसी ने कुछ ग्रीर किसी ने कुरू कहा॥ २१। निदान एक थात्मा पास प्राकर यहोवा के सन्मुख खड़ा दुआ खीर कहने लगा में उस की वदकालगा यहावा ने पूछा किस उपाय से॥'२२। उस ने कहा में जाकर उस के सब निविधों में पैठकर चन में भूठ बुलवाकागा<sup>1</sup> यहावा ने कहा तेरा उस को ब्रह्माना सुफल होजा जाकर ऐसा ही कर॥ २३। से श्रव सुन यहावा ने तेरे इन सब निविधी को मुंद में एक कूठ बोलनेहारा खात्मा पैठाया है थीर यद्देशवा ने तेरे विषय हानि की कही है॥ २८। तब कनाना के पुत्र सिट्कियाइ ने मीकायाइ के निकट जा उस के गाल पर घपेडा मारको पूछा यद्दीवा का आत्मा मुक्ते हो डकर तुक्त से बातें करने को किछर गया॥ २५। मीकायाह् ने कहा जिस दिन तू किपने के लिये कोठरी से कीठरी में भागेगा तव जानेगा॥ ३६ । इस पर इस्राएल् की राजाने कहा मीकायाह की नगर के दाकिम आमीन् और यास्राण् राजकुमार के पास लीटाकर, २०। उन से कष्ट राजा यों कहता है कि इस की बन्दीगृह से डाले। श्रीर खब लों से कुणल से न ग्राक तब लों इसे दुख की राटी थीर पानी दिया करा॥ ३८। थ्रीर मीकायाद् ने कहा यदि तू कभी कुशल से लाटे ता जान कि यदावा ने मेरे द्वारा नहीं कहा।

 तब इसारल्की राजा थार यहदा के राजा यक्षेत्रापात् दोनें ने जिलाद् के रामे त् पर चढ़ाई कि ई ॥ ३० । श्रीर इस्रायल् के राजा ने यहाशापात से कहा में तो भेप वदलकर लड़ाई में जाजंगा पर तू अपने ही वस्त्र पहिने रह से। इसाएल् का राजा भेष बदलकर लड़ाई में गया ॥ ३९। श्रीर श्रराम् के राजा ने तो अपने रथों के बतीशें प्रधानों की आचा विर्देशों कि न ते। होटे से लड़े। न बड़े से केवल इस्रारल्को राजा से लड़े।॥ ३२। से। कव रथीं को प्रधानीं ने यद्योशापात् की देखा तब कहा निश्चय इसारल्का राखा वही है और वे उसी से लड़ने की मुढ़े से। यहीशापात् चिल्ला चठा ॥ ३३। यह देखकर कि वह इस्राएल का राजा नहीं है रधों के प्रधान उस का पीका हो। इसर लाट गये ॥ ३४। तब किसी ने खटकल से एक तीर चलाया थ्रीर बह इस्राएल् को राजा को भिलम थीर निचले वस्त्र को बीच छेदकर लगा से। उस ने ख्रमने सारघी से कदा में भ्रायल हुआ से। खारा फेरके मुक्ते सेना में से खाइर ले चल ॥ ३५ । स्रीर उस दिन युद्ध बढ़ता गया स्रीर राचा अपने रथ में थैं। रीं के सहारे अरामियों के चन्तुख खड़ा रहा श्रीर साम की मर गया श्रीर उस के घाव का लेाडू बहकर रथ के पैादान में भर गया। ३६ । मूर्ण्य दूबते हुए सेना मे यह पुकार हुई कि हर एक अपने नगर श्रीर अपने देश की लाट जार ह 50। सब रांचा सर गया तब शोमरीन् की पहुंचाया गया खीर ग्रामरान् में उसे मिट्टी दिई गई ॥ ३८ । ब्रीर यहीया को अचन को अनुसार अब उस का रथ श्रीम-रीन् के पेखरे में घोया गया तब कुत्तों ने उस का लाष्ट्र चाट लिया थीर विश्वारं नहा रही शी॥ ३९। ष्णद्वाव्य को थ्रीर सब काम जा उस ने किये थ्रीर द्वाचीदात का जी भवन उस ने खनाया चौर जी जो नगर उस ने वसाये यह सर्वे क्या दूसाएली राजाकों के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा दै॥ 80। निदान श्रष्टाझ श्रापने पुरस्वास्त्री के संग

से सब हो कह । १९। मीकायाह् ने कहा मुझे सारा किर उस ने कहा है देश के लोगो तुम सब के ह्वाएल जिना चरवाहे की भेड़, बकारियों की नाई सब सुन रक्कों।

<sup>(</sup>१) मूल में मूठा खारमा हूगा।

<sup>(</sup>१) मूल में भाषना हाश।

सीया कीर उस का पुत्र खदल्याह् उस के स्थान घर राजा हुआ।

# (यहाशायात् का राज्य)

8९। इसारल् के राजा अदाव के चौधे वरस में व्यासा का पुत्र यहीशापात् यहूदा पर राजा हुवा ॥ ४२। जब यद्दीशापात् राज्य करने लगा तब बद पैतीस व्यस का पा थीर पचीस व्यस सा वकासेम् में राज्य करता रहा थीर उस की माता का नाम प्रकृतवा या जी शिल्ही की घेटी थी॥ ४३। श्रीर उस की चाल सब प्रकार से उस की पिता ग्रासा की सी यो वर्षात् जा यदावा के लेखे में ठीक है सोई वह करता रदा थीर उस से कुछ न मुखा। तै।भी कचे स्यान ठाये न राये प्रजा के लेगा कवे स्थानी घर तव भी व्यक्ति किया थ्रीर धूप जलाया करते थे। 88। यदीष्णापात् ने दसायल् के राजा से सेल किया॥ 84। श्रीर यद्योशायात् के काम श्रीर जो बीरता उस ने दिखाई और उस ने जो जो लडाइया किई यद सय क्या यूद्रवा की राजायों की इतिहास की पुस्तक में नदीं लिखा है ॥ 8ई। पुरुषगामियों में से से सा उस के पिता आसा के दिनों में रह गये थे उन की उस ने देश में से नाश किया॥ ४०। उस समय रदीम् में कोई राजा न था एक नाइय राज्य का जाम

करता था ॥ ८८ । फिर यदीशायात् ने तर्शीश् के जहाज सोना जाने के लिये छोषीर् जाने को खनवा लिये पर वे एस्योन्गेवेर् में टूट गये से वर्षां न जा सके ॥ ८९ । तब अहाब् के पुत्र अहरवाह् ने यही-शापात् से कहा मेरे जहाजिया को अपने जहाजियों के संग जहाजों में जाने दे पर यहीशापात् ने नाह कर दिई ॥ ५०। निदान यहाशापात् अपने पुरखाशों के सीच उस के मुलपुरुष दाकद के पुर में मिट्टी दिई गई सीर उस का पुत्र यहीराम् उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

### (ग्रहण्यास् का राज्य)

भ्र । यहूदा के राजा यदेशापात् के सत्रहर्वे बरस में आदाव् का पुत्र अहन्याद् ग्रोमरान् में इसारल् पर राज्य करता रहा ॥ ५२ । भार उस ने बह किया जो यदावा के लेखे खुरा दे भार उस की चाल उस के माता पिता शीर नवात् के पुत्र यारावास् की सी घी जिस ने इसारल् से पाप कराया था ॥ ५३ । जैसे उस का पिता बाल् की उपासना सीर उसे दण्डवत् करने से इसारल् के परमेश्वर यदावा की रिस दिसाता रहा वैसे ही अहज्याद् भी करता रहा ॥

# राजाओं के वृत्तान्त का दूसरा भाग ।

भ्रहण्याह की मृत्यु)

१ श्रीहाख् के मरने के पीके मोश्राय इस्वारल् से किर गया। २। श्रीर प्रद्रल्पाष्ट् एक किल्किनीदार विद्रकी में से जो श्रोमरीन् में उस की प्रद्रारों में श्री बिर पहा श्रीर पीडित हुआ। से उस ने दूतों की यह कहकर

भेजा कि तुम खाकर रकोन् के वाल्जवूब् नाम देवता से यह पूछ आयो कि क्या में इस पीडा से बचूगा कि नहीं ॥ ३। तब यहावा के दूत ने तिश्वी रिलयाह से कहा उठकर शोमरोन् के राजा के दूतीं से ामलने की जा और उन से कह क्या इसा-

53

<sup>(</sup>१) यात्रीत्. निवस्ती का नाय ।

्रल् में कोई परमेश्वर नहीं को तुम श्रहोन् के बाल्-ज्ञूष् देवता से पूछने जाते हो ॥ ८ । से यहावा तुम से यो कहता है कि जिस वलंग पर तू पहा है उस पर से कमी न उठेगा मर ही कारगा में। एकियाह चला गया ॥ ५। जब अहन्याह के दूत उस के पास लैं।ट खाये तब उस ने उन से पूछा सुम क्यों ले।ट आये हो ॥ ६। उन्हें। ने उस से कहा कि एक मनुष्य इस से मिलने के। खाया खार कहा कि बिस राजा ने तुम की भेजा उस के पास लै। टकर कही यही वा यों कहता है कि क्या इसारल् में कोई परमेश्वर नहीं जो तू रक्रोन् के वाल्जवूख् देवता से पूक्ने की भेजता है इस कारण जिस पर्लंग पर तू पड़ा है दस पर से कभी न दठेगा मर ही जाएगा ॥ १। उस ने उन से पूका जो मनुष्य तुम से मिलने को खाया थै। र तुम से ये धाते कहीं उस का कैसा उता था। ८। उन्हा ने उस की उत्तर दिया यह ती रीखार मनुष्य थैर अपनी कमर में चमडे का फेंटा बांधे हुए था उस ने कहा वह तिश्वो एलियाइ होगा ॥ र। तब उस ने उस के पास यचास विपाहिया के एक प्रधान की उस के पचासी निपाहिया समेत भेजा। प्रधान ने उस की पास चाकर क्या देखा कि वह पहाड की चेंछी पर बैठा है। श्रीर इस ने इस से कहा दे परमेश्वर को जन राजा ने कहा है कि उतर था॥ १०। रलियाह् ने उस पचास विपाहिया क्षे प्रधान से कहा यदि में परमेश्वर का जन हूं ता षाकाश से बाग गिरकर तुमे तेरे पचासी समेत भस्म कर डासे। तव साकाश से साग गिरी थीर उस स वद्य अपने पचासी समेत भरम हो गया ॥ ११ । फिर राला ने उस की पास पचास विपाहिया की एक छीर प्रधान की पचासी सिपाहियी समेत भेज दिया। प्रधान ने उस से कहा है परमेशकर को जन राजा ने कदा दै कि फूर्ती से उतर था।। १२। रालियाइ ने उत्तर देकर उन से कड़ा यदि में परमेश्वर का बन हू तो श्राकाश से स्नाग गिरको तुसी तेरे पचासे। समेत भरम कर डाले तब बाकाश से परमेश्वर की

पचास तिपाहिया की एक छीर प्रधान की पचासी चिपाहिया समेत भेज दिया छै।र प्रचास कात्वह तीसरा प्रधान चढकार रिलयाह् के साम्हने घुटनी के बल गिरा थीर गिडगिड़ाइट के साथ उस से कहने लगा हे परनेश्वर के जन मेरा प्राय सार तेरे इन पचास दासे। के प्राय तेरे लेखे खनमाल ठहरें॥ 98। प्रचास पचास विपाहिया की जो दी प्रधान थ्रपने अपने पचासी समेत पाँदले आये घे उन की ती आग ने जाकाश में शिरकर भस्म कर डाला पर श्रव मेरा प्राचा तेरे लेखे अनमाल ठद्दरे ॥ १५ । तब यद्दीया के दूत ने रिलियाइ से कहा उसे के संग नीचे जा उस में सत हर तब रालियाह उठकर उस की संग्र राजा की पास नीचे गया, १६। थीर उस से कहा यहाँका यो कदता है कि तू ने ते। एकोन् के बाल्जयूव् देवता च पूछने की दूत भेजे से क्या इसारल में कीई परमेश्वर नहीं कि जिस से तू पूछ सके इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगां मर ही जाएगा॥ ९७। यहावा के इस वचन की अनुसार की रिलियाइ ने कहा या वह मर गया। श्रीर उस के निषुत्र द्वाने के कारण याराम् उस के स्थान पर यहूदा के राजा यहाशापात् के पुत्र यही-राम् के दूसरे वरस में राजा हुआ। १८। ब्रह्डियाह् के श्रीर काम जो उस ने किये से क्या इस्राएल् के राजाओं के दतिहास की पुस्तक मे नहीं लिखे है।

## (एसियाह् का स्वर्गारीहरण)

कर हाले। तब खाकाश से खाजा जिरी थीर उस से वह खपने पचासी समेत भरम हो जाया ॥ ११। फिर राजा ने उस के पास पचास विपाहियों को एक खीर प्राचन के। पचासी विपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान के। पचासी विपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उस से कहा है परमेश्वर को जन राजा ने कहा है कि फूर्ती से उतर खा ॥ १२। एलियाह विचान को खेला ने उत्तर उन से कहा यदि में परमेश्वर का जन हूं तो खाकाश से खाजा जिरके तुक्ते तेरे पचासी समेत भरम कर हाले तब खाकाश से परमेश्वर की जा जिरों बीर उस से वह खपने पचासी समेत भरम कर हाले तब खाकाश से परमेश्वर की जा जिरों बीर उस से वह खपने पचासी समेत असम कर हाले तब खाकाश से परमेश्वर की खाज यहोवा तेरे स्वामी की तेरे कपर से उठा लेने भरम हो जाता ॥ १३। फिर राजा ने तीसरी बार

चुप रदो ॥ ४। थीर रलियाट् ने उस से फदा है। रलियाड् का परमेख्वर यहीवा कहां है। जब उस एलीया पहावा सुभे परीक्षा की भेजता है सा तू यहीं ने जल पर मारा तब वह दधर उधर दी भाग हुआ ठएरा रह उस ने कहा यदीवा के थै।र सेरे जीवन थार रलीशा पार गया ॥ १५ । उसे देखकर निवयों की सेंह मैं तुभी नहीं छोड़ने का से। वे यरीक्षा की। को चेले जो यरीक्षा में उस के साम्हने ये कहने लगे श्राये॥ ५। श्रीर परीदेशवासी नविये। के चेले रलीशा को पास धाकर कटने लगे क्या सुक्ते मालून है कि याज यहावा तेरे स्वामी की तेरे कपर से चठा लेने पर है उस ने उत्तर दिया हां मुक्ते भी मालूम है तुम चुप रहे। ॥ ६। फिर गंलियाइ ने उस से कदा यदीवा मुझे यर्दन तक भेवता है से तू यही ठहरा ठूंढें क्या जाने यहावा के ब्रात्मा ने उस की उठाकर रह उस ने कहा यदावा के श्रीर तेरे जीवन की सांद में सुक्षे नदीं क्रांडने का से वे दोना जारी चले ॥ ७। थीर निवधों के चेलों में से पचास सन जाकर उन के साम्दने दूर खडे हुए थीर ये दोना यदन के तीर खड़े हुए॥ ८। तब एलियाह ने श्रपनी चट्टर पकड़कर ऐंठ लिई खार कल पर मारी सब बद इधर उधर हो भाग दी गया और वे दोनी स्थल ही स्थल पार गये॥ १। उन के पार पहुचने पर रालियाद ने रलीशा से कदा उस से पहिले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊ की कुछ तू चाहे कि मै तेरे लिये कब सा मांग एली था ने कहा तुम में चे। प्रात्मा दें इस में से दूना भाग मुक्ते मिल खार ॥ १० । रिलयाइ ने कहा तू ने कठिन वात मांगी है तीभी यदि तू मुक्ते चठा लिये जाने के पीड़े देखने पार ता सेरे लिये ऐसा ही दोशा नही ता न देशा॥ १९। व चलते चलते वाते कर रहे थे कि याचानक एक प्रतिनमय एव थीर प्रनिनमय घोडों ने उन को खलग खलग किया ग्रीर रिलयाह ववंडर में द्वाकर स्वर्ग पर चढ गया ॥ (१२ । और इसे रलीशा देखता और पुकारता रहा कि हाय मेरे पिता हाय मेरे पिता द्वाय इसाएल के रघ थीर स्थारी । जय यह उस की फिर देख न पहा तब उस ने आपने वस्त्र पक्ष दे भीर फाड़कर दे। भाग कर दिये॥ १३ : फिर उस ने एलियाह की खट्टर उठाई जो उस पर से गिरी भी भार यह लाट गया श्रीर यह न के तीर पर खड़ा हो, १४। एलियाइ की यह चट्टर को उस

रिलियाइ में जो श्रात्मा या बही रलीशा पर ठहर गया है से उन्हों ने उस से मिलने की जाकर उस के साम्दने भूमि लें भुककर दगडवत् किर्ड ॥ १६ । तव उन्दा न उस से कहा सुन तरे दासें के पास पचास बलवान पुरुष दें वे जाकर तरे स्वामी की किसी पदाइ पर वा किसी तराई में डास दिया दो। उस ने कदा मत भेजो। १७। जब उन्हें। ने उस की दबाते दबाते निक्तर कर दिया तब उस ने कदा भेज दे। से उन्हां ने पचास पुरुष भेज दिये थीर वे उसे तीन दिन टूकते रहे पर न पाया॥ १८। तब लों वह बरोही में ठरुरा रहा से जब वे उस को पास लैंग्ट आये तब उस ने उन से कहा क्या मै ने सुम से न कहा घा मत जाग्रे।॥

# (एलीया के देा ग्राय्चर्यकर्म )

१९। उस नगर के निवासियों ने मलीया से कहा देख यद नगर मनभावने स्थान पर वसा है जैसा मेरा प्रभु देखता है पर पानी ख़ुरा है खार भूमि गर्भ गिरानेद्वारी है ॥ २०। उस ने कहा एक नई घाली में लान हालकर मेरे पास ले प्राप्रो । जब वे उसे उस की पास ले खाये, २१। तब बद जल की साते के पास निकल गया थार उस मे लान डालकर कहा यदेखा ये। कहता है कि मै यह पानी ठीक कर देता हू से। वह फिर कभी मृत्यु वा गर्भ गिरने का कारण न, दोगा॥ २२। एलाशा के इस घचन को अनुसार पानी ठीक हो गया श्रीर श्रास सो रेसा ही है।

२३। बहा से बह बेतेल की चला और मार्ग की चठाई में चल रहा था कि नगर से होटे लड़की मिकलकर उस का ठट्टा करके कद्दने लगे हे सन्दर चक जा है चम्दुर चक् जा॥ २८। तम उस ने घोसे पर से शिरी थी पकड़कर कल पर मारी भीर कहा की कीर फिरकर उन पर हुछि कि ई कीर यदीवा की

नाम से चन की। खाप दिया तक विन में से दी रोक्किनियों ने निकलकर उन से से स्रामीस लड़को फाड़ डाले॥ २५। वर्दा से वह कर्मील् की गमा स्रोर फिर बहां से शामरान की लाट गया।

(याराम् के राज्य का खारम.)

३ यहूदा के राजा यहीशापात् के श्रठा-रहवे वरस में श्रहाव का पुत्र यहारास् शामरीत् मे राज्य करने लगा थार वारह व्यस ली राज्य करता रहा ॥ २। उस ने यह किया जी यहीवा के लेखे वुरा है तै।भी उस ने अपने माता पिता के बराबर नहीं किया वरन खपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाठ की दूर किया। ३। तीमी वह नवात् के पुत्र यारावास् के ऐसे पापा मे जैसे उस ने इसारल से भी कराये लियटा रहा छीर उन से न फिरा ॥

#### (नीयाय पर विजय)

8। मोबाब् का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकारिया रखता या थीर इवारल के राजा की एक लाख बच्चे थीर रक साख मेढ़े कर की रीति से दिया करता था। ५। जब यदाव् मर गया तब मीयाव् के राजा ने दखाएल की राजा से वलवा किया ॥ ई। उस समय राजा यहाराम् ने घामरान् से निकलकर सारे इसारल्की जिनती लिई॥ । श्रीर उस ने जाकर यहूदा की राजा यहे। शापात् की पास ये। कहला भेजा कि मोक्याव् की राजा में मुक्त से बलवा किया है क्या तू मेरे सा मीत्राव् से लडने की चलेगा उस ने कहा घाँ में चलूंगा जैसा तू वैसा में जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा थीर जैसे तेरे घोड़े वैसे मरे घोड़े है। द। फिर उस ने पूछा इम किस मार्ग से जाएं उस ने उत्तर दिया रदीम् के जंगल द्वीकर ॥ ९ । सी इश्वारल् का राजा श्रीर यष्ट्रदा का राजा श्रीर रदे।स् का राजा चले थीर अब सात दिन ली घूमकर चल चुको तान सेना भीर उस की पी हो पी हो चलने हारे सीन राजाओं को इस लिये एक हा किया कि चन

की मीआज के दाच कर दें॥ ११। पर यही शापात् ने कहा क्यों यहां यहाका का कोई नस्त्री नहीं है जिस के द्वारा इम यदेग्या से पूर्क इसारल् के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कदा दां शापात् का पुत्र रलीशा दे। रिलयाइ के हाथीं की धुलाया करता या वह ता यहा है ॥ १२ । तव यहाशामात् ने कहा उस के पास यहावा का वचन पहुचा करता है। से इसारल का राजा स्नीर यहे। शापास् स्नीर रदोम् का राजा उसके पास गये ॥ १३। तब रलीशा ने इश्वारल को राजा से कहा मेरा तुक से वया काम है अपने पिता के नांचयां खेर अपनी माता की निविधों के पास जा इसारल के राजा ने उस से कदा ऐसा न कह क्योंकि यदावा ने दन तीनें। राजाग्री की इस लिये एक द्वा किया कि इन की मीआय के ष्टाच से कर दे ॥ 98 । एली**णा ने क**द्दा सेनाखी का यहाया जिस के सन्मुख में द्यांजर रद्या करता हू उस के जीवन की गेंग्र यदि यहूदा के राजा यदे। शापात् का खादरमान न करता तें। में न ता तेरी खोर मुद्द करता थीर न तुक पर दृष्टि करता ॥ १५ । प्रव कीर्ड वसानेटारा मेरे पास ले ब्राम्नी। सब वसानेटारा बजाने लगा तब यहावा की शक्ति एलीशा पर हुई, १६। बीर उस ने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खीदो कि इस में ग्रहि ही गड़ि है। सारं॥ ९७। क्योंकि यहावा येां कहता है कि तुम्हारे साम्हने न ती वायु चलेगी श्रीर न वर्षा देशों तीभी यद नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय घेलें। थीर थीर पशुकों समेत तुम पीने पाक्रीशे॥ १८। थीर इस की इलकी सी बात जानकर यहीबा मीष्याव की भी तुम्हारे छाच में कर देशा॥ १९॥ तब तुम सब गठवाले थार उत्तम नगरी का नाथ करना और सब श्रच्छे वृक्षों की काट डालना श्रीर जल के सब सातों का भर देना थार सब खच्छे खेतीं मे पत्थर फ्रीककर उन्दे विगाइ देना ॥ २०। विदान को अञ्चल चढ़ाने के समय रहे। म की छोर से जल पशुक्री के लिये कुड़ पानी नहीं मिला ॥ १०। श्रीर वह खाया ग्रीर देश जल से भर गया ॥ २९। यह इसारल्को राजा ने कहा द्वाय यहीया ने इन् सुनकर कि राजाओं ने हम से लडने की। चढ़ाई कि के है जितने मेा आ वियों की अवस्था हि अयार घर में क्या है उस ने कहा तेरी दासी के घर मे बांधने की याग्य भी से। सब बुलाकर एकट्टे किये गये थोर सिद्याने पर खड़े पूर ॥ २२ । बिद्यान की जब वे संबंदे , उठे उस समय सूर्य्य की किरणे उस जल पर ऐसी पक्षी कि बद्द मात्राबियों का परली ग्रीर से लाष्ट्र सा लाल देख पढ़ा॥ २३ । से वे कहने लगे वह तो लेष्ट्र देशा नि सन्देह व राजा स्क दूसरे की मारके नाथ है। गये है से खब है मोखा-वियो लूट लेने के। जाग्रेग॥ २४। वे इस्रायल् की कावनी के पास थाये ही थे कि इसारली उठकर मीयावियों की मारने लगे थै।र हे उन से भाग गये थीर वें मेथाव् की मारते मारते **उन के देश** में पहुच गये ॥ २५ । श्रीर अन्हों ने नगरीं की छा दिया श्रीर सद्य प्रच्छे खेतें में रक्ष रक्ष पुरुष व्यपना व्यपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया थीर जल के सब सेतों को भर दिया और सब शक्के शक्के वृत्तों की काट डाला यहां तक कि की हरेशेत के पत्थर ता रह गये पर उस की भी चारा खार गोफन चलाने-ष्टारे। ने काकर उस की मारा॥ २६। यह देखकर कि इम युद्ध में क्षार चले माश्राव्यक राजा ने सात की तलवार रखनेवाले पुरुष गा लेकर रदीस के राजा तक पाति भेदकर पहुचने का यव किया पर पहुच न सका ॥ २०। तब उस ने अपने जेंडे वेटे की जी उस के स्थान से राज्य करनेवाला था प्रकड-कर भररपनाद पर देामवलि चढाया इस से इसारल् पर खडा ही कीप दूषा थे। वे उसे क्रीड़कर अपने देश की लीट गये॥

(एसीया के चार भारवर्षकर्म )

8 • निबियों के चेलों की स्त्रियों में से एक स्त्री ने एलीशा की दोहाई देकर कहा तेरा दास मेरा प्रति मर गया खीर तू जानता है कि यह यहीया का भय माननेष्ठारा चा धीर उस का व्यवहरिया मेरे दोनी पुत्री की अपने दास बनाने के लिये बाया है ॥ २। एलीया ने उस से पूका में तेरे लिये स्थाक्ष सुमा से काद कि तेरे

एक दांदी तेल की छोड़ थीर कुछ नहीं दै॥ ३। उस ने कहा तू बादर जाकर अपनी सब पड़ेासिनी से कूके व्यरतन सांग्र से था, श्रीर घोड़े नहीं ॥ ४ । फिर तू अपने बेटे। समेत अपने घर मे जा और द्वार बन्द करके उन सब बरतना में तेल उग्रहेल देना ग्रीर जो भर जार उन्हें दला रखना॥ ५। तव घह उस को पास से चली गई थीर अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बन्द किया तब वे तो उस के पास बरमन से जाते गये शीर बह उबहेसती गई ॥ ६। जब बरतन भर गये तब उस ने श्रपने घेटे से कदा मेरे पास एक और भी ले आ उस ने उस से कहा श्रीर घरतन ते। नही रहा। तब तेल घम गया ॥ ६ । तब उस ने जाकर परमेश्वर के जन का यह बता दिया और उस ने कहा जा तेल बेचकर ऋग भर दें थै।र जे। रह जाए उस से तु अपने घेटों सहित अपना निकीद करना ॥

८। फिर एक दिन की बात दै कि एलीया यूनेस् को गया जदां एक कुलेन स्त्री थी कीर उस ने उसे राटी खाने के लिये विनती करके दवाया श्रीर जब सब वह उधर से जाता तब तब वह वहा रोटी खाने को उतरता था॥ १। श्रीर उस स्त्री ने स्रयने पति से कदा सुन यह जो बार बार दमारे यहां से दीकर जाया करता है से मुक्ते परमेश्वर का कीई पवित्र जर्न जान पड़ता है।। १० । से इस भीत पर एक क्वांटी उपराठी क्वांटरी बनाए श्रीर- उस में उस के लिये रक खाट रक मेज रक कुर्ची थ्रीर रक दोवट रक्की कि सब सब यह हमारे यहा थार तब तब उसी से डिका करे। १९। एक दिन की बात है कि यह यहा जाकर उस उपराठी कोठरी में टिका थीर उसी में सा जाया ॥ १२,। थीर उस ने छापने देयक ग्रेवजी से कहा उस श्रूनेमिन की खुला से। सब उस की युलाने से ब्रह उस की साम्दने खड़ी हुई, १३। तब उस ने ग्रेइनी से कदा इस से कड़ कि तू ने इमारे सिये ऐसी खड़ी चिन्ता किई दै से। तेरे लिये क्या किया जाए क्या तेरी चर्चा राजा वा प्रधान सेनायित से किई कार । उस ने उत्तर

ने उत्तर दिया निश्चय उस के कोई सहका नही श्रीर चच का पति यूठा है ॥ १५ । उस ने कहा उस की खुला ले श्रीर जब उस ने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई ॥ ९६ । तब उस ने कहा वसन्त ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा काती से लगाएगी स्त्री ने कहा है मेरे प्रभु है परमेश्वर के अन रेसा नही अपनी दासी के। धोखान दे॥ ५७। श्रीर स्त्री के। गर्भ रहा थ्रीर वसन्त ऋतु का जे। समय रलीशा ने उस में कहा या उसी समय जब दिन पूरे हुए तब बह बेटा जनी ॥ १८ । श्रीर जब सहका वहा हो गया तब रक दिन वह अपने पिता के पास लवनेहारे। के निकट निकल गया॥ १९ । थ्रीर उस ने व्यपने पिता से कहा थाह मेरा सिर खाह सेश सिर तब पिता ने श्रपने सेवक से कहा इस के। इस की माता को पास ले जा॥ २०। वह उसे उठाकर उस की माता के पास ले गया फिर वह दे। पहर ले। उस के घुटने। पर बैठा रहा तब सर गया॥ २९। तब उस ने चढकर उस की परनेश्वर की जन की खाट पर लिटा दिया श्रीर निकलकर किवाड़ वन्स किया तब उतर गई।। २२। थीर उस ने अपने पति से पुकारकर कहा मेरे पास एक सेवक श्रीर एक गवदी भेज दें कि मै परमेश्वर के जन के यहां भट ही श्राज्ञ ॥ २३ । उस ने कहा श्राज्ञ तूउस के यहा क्यों जाएगी खाज न ती नये चाद का छीर न विशास का दिन है उस ने कहा करयाया द्वागा ॥ २४। तब **च्य स्त्री ने ग्रवही पर काठी वाधकर श्रपने** सेवक से कहा इांके चल थैं।र मेरे कहे विना झांकने मे ठिलाई न करना॥ २५। से वह चलते चलते कर्मेल पर्वत की परमेक्टर के जन के निकट पहुची। उसे दूर से देखकर परमेश्बर के जन ने अपने सेवक ग्रेहजी म काहा देख उधर तो बह शुनेमिन है ॥ २६ । श्रव उस से मिलने को दै। इ. जा श्रीर उस से पूछ कि तू कुशल से हैं तेरा पात भी कुशल से है थीर लड़का भी जुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया हां

दिया मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं॥ १८। फिर कुशल से हैं॥ २०। यह पहाड़ पर परमेश्वर के जन उस ने कहा ते। इस के लिये बया किया जार । ग्रेहकी के पास पहुंची बीर उस के पांच पकदने लगी तव गेहजी उस के पास गया कि उसे धक्ना देकर घटाए परन्तु परमेश्वर के जन ने कहा उसे क्रीड़ दे उस का मन व्याकुल है पर यहीवा ने मुक्त की नहीं यता दिया किया ही रक्खा है ॥ २८ । तब वह कहने लगी क्या में ने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा घा क्या मै ने न कहा था मुभी धोखा न दे॥ २९। तय न्तीया ने ग्रोहजी से कहा अपनी कमर बांध ग्रीर मेरी इन्ही द्वाय में लेकर चला जा नार्ग में यदि कोई तुमें मिले तो उस का कुशल न पृक्ता थै।र कोई तेरा क्ष्यल पूछे ता उस की उत्तर न देना श्रीर मेरी यह कडी उस लड़कों की मुद्द पर धर देना ॥ ३०। तत्र लड्को की मा ने एकोशा ने कहा यदीवा के श्रीर तेरे जीवन की सेए में तुम्में न क्वाइंग्री से। यह सठकर उस को पीड़े पीड़े चला ॥ ३९। उन से ग्रागी वढ़कर गोइनी ने इन्हों की उस लडके के मुंद पर स्क्या पर कोर्ड ग्रट्स सुनन पड़ा थ्रीर न उस ने कान लगाया सा घट रलीया से मिलने की। लीट आया थीर उस के। वतला दिया कि लड़का नही जागा। ३२। जब एलीशा घर मे स्नाया तब क्या देखा कि लढ़का मरा हुआ मेरी खाट पर पड़ा है ॥ ३३ । सा उस ने खकेला भीतर जाकर कियाड़ वन्द किया थ्रीर यद्यावा से प्रार्थना किई ॥ इ४। तव वह चढ़कर लडके पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुद्द उस के मुद्द से व्यपनी क्रास्त्रे उस की आंख्री से थीर अपने द्वाध उस के दाधों से मिला दिये श्रीर वद लहके पर पसर गया तब लहके को देह गर्माने लगो ॥ ३५। श्रीर वह उसे क्रोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा थ्रीर फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया तव लड़का सात वार कीका थीर अपनी आर्के खोलीं॥ ३६। तब रहीया ने ग्रेइजी को बुलाकर कहा शूनेमिन को बुलाले जब उस को खुलाने से वह उस के पास खाई तब उस ने कहा अपने बेटे की रंठा से ॥ ३०। वह भीतर गर्द थीर उस के पांधी पर गिरभूमि ली मुककर दबस्यत किर्द फिर अपने खेटे की उठाकर निकल गई।।

<sup>(1)</sup> मूल में उस ने कहा कुशल।

उस समय देश में प्रकाल था थीर नवियों के चेले वस के साम्दने घेठे हुए चे थीर उस ने खपने सेवक से कहा दवडा चढाकर नवियों के चेली के लिये भुक्त सिका॥ ३९। तय कोई मैदान में साग साहने गया श्रीर कोई वनेली लता याकर अपनी शंकवार भर इन्हायण तोड से आया और फांक फांक करके रिकाने के दवड़ में हाल दिया थै।र व प्रस की न सीन्दते थे॥ 80 । से उन्दें ने उन मनुष्यों के खाने के लिये दबढ़े में से परीसा। याते पत्र से गया जिस में यद लिखा था कि जब यद पत्र समय ये जिल्लाकर द्याल उठे हे परमेश्चर को जन तुमें मिले तब जानना कि मै ने नामान् नाम अपने ष्टबड़े में मादूर है चौर वे उस मे से खान सके। 89 । तब म्लीया ने कहा पाच्छा जुळ मैदा से पायो। तय उस ने उसे दशहें में हालकर कहा उन लोगी के खाने के लिये परीस दे फिर एयडे में कुछ छानि को बन्तुन रही॥

8२ । **ग्रीर कोई** मनुष्य याल्**शाली**णा से पहिले उपने दुए जब की बीम रेाडियां खार खपनी बारी मे एरी याले परमेश्वर के बन के पास से खाया सा प्रतिया ने कहा उन लोगा की खाने के लिये दें॥ ४३। उस के टरलूर ने करा क्यों में सा मनुष्यों के याम्दने दतना धीं धर दू उस ने कटा सोगों की दे दे कि खाएं क्योंकि यहे।या यो अहता दे उन के खाने पर फुळ यस भी जाएगा ॥ ४८ । तय उस ने चन के बारों धर दिया थै।र यदीया के यचन के यानुसार उन की खाने पर फुक् यच भी गया ॥

(भागाम की दी का गृह किया जाना )

प् न्याराम् के राजा का नामान् नाम सेनापति अपने स्वामी के लेखे यसा स्रीर प्रतिष्टित पुच्य था क्योंकि यदेखा ने उस के द्वारा धारामियी का विजय किया था थीर यह शूरवीर था पर कें। की था ॥ २। अरामी लाग दल यांध इसागल् के देश में जाकर यहां से एक कोटी सहकी यंधुई करके से थाये चे थैर यह नामान् की स्त्री की टएल्डन दा गई॥ ३। उस ने प्रयनी

इद । ग्रीर एलीका जिल्जाल को लैंड जाया । स्वामिन से कहा जी मेरा स्वामी ग्रोमरीन के नवी के पास दोता तो क्या ही याच्छा दोता क्योंकि वह उस की कीठ से बंगा कर देता ॥ । सी किसी ने उस की प्रमु की पास जाकर कह दिया कि इसारली लढ़की यों या कदती है। धा अराम् के राजा ने कदा तु जा में इसारल की राजा की पास एक पत्र भेज़ुगा से। यह दस किक्कार् चान्दी श्रीर क एकार टुकरे साना थार दस बारे कपरे साथ लेकर चल दिया ॥ ई। थीर यह इसारल् के राजा के पास बह एक कर्म्मचारी की तेरे पास इस लिये मेला है कि मू उस का की क दूर कर दे ॥ ७ । इस पत्र की पढने पर इसारल्का राजा अपने धस्त्र फाड़कर बाला क्या में मारनेदाश थीर जिलानेदारा परमेश्वर दू कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी की इस लिये भेजा है कि में उस का कोड़ दूर क्षस, सेव विचार करे। कि वह मुभ से कराहे का कारण दूंढ़ता दारा।। ८। यद सुनकर कि इस्वारल् के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े है परमेश्वर के जन एलीशा ने राजा के पास क एला भेजा कि तू ने क्यों अपने वस्त्र फाड़े दे वर मेरे पास बार तब जान लेगा कि इसारल् मे नबी ता है॥ (। सा नामान् घोडां थीर रधां समेत रलीया के द्वार पर पाकर खड़ा हुआ। १०। तब रलीशा ने एक दूत से उस की पास यह कहला भेका कि तू जाकर यदेन में सात घार हुवकी मार तब तेरा श्ररीर ज्यें का त्यें दे। लाश्या थै।र तू शुद्ध देशा। ११। पर नामान् कोपित दी यद कदता दुव्या चला गया कि मै ने ते। साचा चा कि प्रवाय वह मेरे यास बाहर आएगा धार खढा हा अपने परमेश्वर यदेश्या से प्रार्थना करके कीड के स्थान पर अपना द्याय फेरकर की क की दूर करेगा ॥ १२ । ध्या दिमाक् की खबाना धीर पर्पर नदियां इद्यारल के सब जला-श्री से उत्तम नहीं हैं व्या में उन में स्तान करके शुद्ध नदीं दे। सकता। से। यद फिरके जलकलाइट से भरा दुषा चला गया॥ १३। तव उस के सेवक पास प्राक्तर करने लगे दे हमारे पिता यदि नवी

<sup>(</sup>१) मूल में मृत्यु।

फिर क्यों नहीं सब बह कहता है कि स्नान करके ग्रुह द्या॥ १८। तब उस ने परमेश्वर के जन के करें के अनुसार यर्दन की जाकर उस में सात बार हुबकी मारी खीर उस का ग्रारीर होटे लडके का या हा गया थीर यह गृह हुआ । १५। तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के जन के यहां लै। ट गया श्रीर उस के सन्मुख खसा द्वाकर कद्दने लगा सुन अधि में ने जान लिया है कि सारी पृथिवी में इखाएल की होड़ श्रीर कड़ी परमेश्वर नहीं है से श्रव श्रपने दास को भेंट ग्रष्टम कर ॥ १६ । एलीचा ने कहा यदीवा बिस को सन्मुख में दाजिर रहता हू उस को जीवन की सेंह में कुछ भेंट न लूंगा थीर जब उस ने उस की बहुत दबाया कि उसे ग्रहण करे तब भी वद नाइ ष्टीकरता रहा॥ १०। तव नामान् ने कहा अच्छा ती, तेरे दास की दे। खन्नर मिट्टी मिले क्योंकि सागे की तेरा दास प्रदेशवा की छोड थीर किसी र्इच्छर कें। देामवलि वा मेलवलि न चढ़ारगा ॥ १८। एक बात ते। यडीवा तेरे दास के लिये चमा करे कि जब मेरा स्वामी रिम्मे।न् के भवन में दगहवत् करने की जार थ्रीर वह मेरे दाथ का सद्दारा ले थै।र या सुक्ते भी रिस्सोन् के भवन में दख्डवत् करनी पडे तव यद्दीवा तेरे दार का यद काम चमा करे थि। में रिस्सान को भवन से दण्डवत् कद ॥ १९। उस ने चस से कहा कुशल से विदा हो। वह उस की यहा से घोडी दूर चला गया था कि, २०। परमेग्रवर की जन रलीया का सेवक ग्रेडजी सेाचने लगा कि मेरे स्वामी ने ता उस धरामी नामान की ऐसा ही होड़ दिया है कि की वह ले आया था उस की उस ने न लिया पर यही छा को जीवन की सेंह मै चस को पीके दीडकार चस से कुछ न कुछ लूंगा। २१। तब ग्रीडकी नामान् के पे हे दौडा और नामान् किसी को अपने पीछे दौडता हुआ देखकर उस से मिलने की रथ से उतर पड़ा श्रीर पूछा सब कुशल क्षेम तो, है। २२। एस ने कहा हां सब कुशल है पर मेरे स्वामी ने मुक्ते यह कहने की भेखा है कि रप्रैस-के पहाड़ी देंश से निविधों के चेलों में से दें।

तुमें को ई भारी काम बताता ता क्या तू उसे न करता | जवान मेरे यहां अभी आये हैं से। उन के लिये एक किक्कार् चान्दी थ्रीर दो जोडे वस्त्र दे॥ २३। नामान् ने कचादी कि क्कार् लेने की प्रसन् दी तस्त्र उस्त ने उस से बहुत विनती करके दी किक्कार चान्दी अलग चैलियों में बांधकर दे। जाहे बस्त्र समेत सपने दे। सेवकों पर लाट दिया थीर वे उन्हें, उस के आगी थागे ले चले ॥ २४ । जब वह टीले के पास पहुचा तय उन वक्तुकों की उन से लेकर घर में रख दिया श्रीर उन मनुष्या की विदा किया से वे चले गये॥ २५। खार वह भीतर जाकर ग्रपने स्वामी के साम्दने खडा हुआ। ग्लीभाने उस से पूका दे गेदकी तू कद्यां से खाता है इस ने कदा तेरा दास ता कहीं नहीं गया ॥ २६। उस ने उस से कदा जब बह पुरुष इधर नुइ फेरकर तुभा से मिलने की अपने रघ पर ये उतरा तब बद यारा ठाल मुनी मालूम धार क्या यद समय चान्दी वा यस्त्र वा जलपाई या दाख की वारिया भेड़ वकरियां गाय वैल ग्रीर दास दासी सेने का है ॥ ३०। इस कारय से नामान् का की कृ तुक्षे श्रीर तेरे वंश की सदा लगा रदेगा। से वह दिम चा वित की की दीकार उस के साम्दने से चला गया 🛭

(एलीगा का एक ग्राश्चर्यकर्म,)

र्द• न्ह्रीप नांचयों के चेलों में से किसी ने रलीया से कदा यह स्थान जिस में दम तेरे साम्दने रहते हैं सा दमारे लिये सकोत है॥ २। से। इस यर्दन तक बाएं स्रीर व्यक्षां से रक रक बह्नी लेकर बर्डाग्रपने रहने के लिये रक स्थान बनार्लं उस ने कहा प्रच्या जायो। । ३। तख किसी ने कहा श्रापने दाशें के स्था चलने के। प्रसन्न ही उस ने कहा चलता हू॥ १। से। वह उन के सा चला ग्रीर वे यर्दन के तीर पहुचकर लकड़ी काटने लगे ॥ ५। पर एक जन बह्नी काट रहा घा कि कुल्हाडी बैंट से निकलकर जल में गिर गई से वह चिल्लाकर कटने लगा हाय मेरे प्रभु वह ता मंगनी की घी॥ ६। परमेश्वर के जन ने पूका वद कहां गिरी जब उस ने स्थान दिस्वाया तब उस ने

<sup>(</sup>१) मूल में क्या नेरा मन न गया।

एक सकड़ी काटकर वहां डास दिई श्रीर वह सोहा चतराने लगा ॥ ७ । उस ने कछा उसे चठा से से। उस ने शाय बढाकर उसे ले लिया ॥

(रलीया का चरानी दल से वचना)

८। श्रीर अरास् का राजा इस्रारल् से युद्ध कर रहा था श्रीर सम्मति करके अपने कर्माचारियों से कदा कि फुलाने स्थान पर मेरी क्वायनी दे। ॥ ९। तव परमेश्वर के जन ने इक्षाएल के राजा के पास कचला भेजा कि चैाकसी कर थै।र फुलाने स्थान द्दाकर न जाना क्योंकि वहां ग्ररामी चढ़ाई करनेवाले दै॥ १०। तय इसारल् के राजा ने उस स्थान की जिस की चर्चा करके परमेश्वर के जन ने उसे चिताया था भेजकर अपनी रहा किई थीर यह दो एक वार नहीं बहुत बार हुआ ॥ ११ । इस कारता प्राम् के राजा का मन बहुत घषरा गया से। उस ने अपने कर्म्मवारियों की युलाकर उन से प्रका क्या तुम सुभी न वता देशों कि इमारे लेशों में से कीन इसारल को राजा की छोर का है॥ १२। उस को एक कर्म-चारी ने कदा दे मेरे प्रभु दे राजा ऐसा नहीं रलीशा चे। इसारल् में नबी है यद इसारल् के राजा की ये वाते भी वताया करता है जो तू शयन की कीठरी में बेालता है। १३। राजा ने कहा जाकर देखे। कि वह कहां है तव में भेजकर उसे पकडवा मगावगा। जव उस की यह समाचार मिला कि वह देशतान् में है, 98। तब उस ने बद्दां घोड़ों थीर रघों समेत एक भारी दल भेजा श्रीर उन्हों ने रात की श्राकर नगर की घेर लिया ॥ १५ । भीर की परमेश्वर के जन का टहलुया चठ निकलकर क्या देखता है कि घोड़ीं खीर रथे। समेत एक दल नगर की घेरे है से। उस के सेवक ने उस से कहा हाय मेरे स्वामी दम वया करे॥ १६ । उस ने कहा मत हर क्यों कि जा दमारी खार दें सा उन से खांधक दें जा उन की खोर हैं।। १७। तब एलीशा ने यह प्रार्थना किई कि दे यहावा इस की खांखें खोल दें कि यह देख सके से। यदे।या ने सेयक की श्रांखें खोल दिई श्रीर जव यद देख सका तय क्या देखा कि रलीशा की चारे। उस से पूका तुमें क्या दुया उस ने उत्तर दिया इस खोर का प्रहाड़ खरिनमय घोड़ों श्रीर रथीं से भरा स्त्री ने मुक्त से कहा था मुक्ते खपना घेटा दें कि

हुआ है। १८। सब बरानी इस की पास आये तब एलीका ने यहावा से प्रार्थना किई कि इस गील का अन्या कर डाल। एलीया के इस घचन के यनुसार उस ने उन्हे यन्धा कर डाला ॥ १९ । तब रलीशा ने उन से कहा यह ती मार्ग नहीं है ग्रीर न यह नगर है मेरे पीके दो ले। मै तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम खोजते है। पहुंचाऊंगा तब उस ने उन्दे शामरान् का पहुंचा दिया ॥ २०। जब व ग्रामरान् मे आ गये तब ग्लीशा ने कहा है यहावा इन लेगों की बांखें खाल कि देख सके सा यदावा ने उन की श्रांखें खोलीं श्रीर जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि इन ग्रोमरीन् के बीच हैं॥ २१। उन का देखकर इकारल् के राजा ने एलीशा से कहा है मेरे पिता क्या में इन की मार लू मार ॥ २२ । उस ने उत्तर दिया मत मार क्या तू अपनी तलवार श्रीर धनुष के बन्धुकों की मार लेता है। इन की श्रद्ध जल है कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाएं॥ २३। तय उस ने उन के लिये बड़ी जेवनार किई श्रीर जब वे खापी चुको तब उस ने उन्दे बिदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गये। इस के पीके व्यरास् के दल फिर इस्रारल् के देश में न ष्राये 🛭

(शानराम् ने यही महती का हाना श्रीर खूट जाना.)

२४। पर इस के पी है अप्राम् का राजा वेन्ददद् ने अपनी सारी सेना एकट्टी करके शामरान् पर चढाई क्रिई और उस की घेर लिया ॥ २५ । से श्रोमरीन में बड़ी महंगी हुई और घड़ यहां से घिरा रहा कि अन्त में एक गददे का सिर चान्दी के अस्ती टुकड़ों में थै।र कब् की चै। चार्ड मर कबूतर की बीट पाच टुकड़े चान्दी तक विकने लगी। २६। ग्रीर दक्षारल् का राजा ग्रहरपनाद पर टहल रहा या कि एक स्त्री ने पुकारके उस से कहा दे प्रभु दे राज्ञा बचा॥ २०। उस ने कहा यदि यहावा सुमे न वचार ते। मै कहां से तुमे बचाकं क्या खलिहान में से वा दाखरस के कुबह में से ॥ २८। फिर राखा ने इस खांत उसे खा लें फिर कल में खपना घेटा दंगी श्रीर इस उसे भी खाएंगी॥ २९। सा मेरा घेटा रिभाकर इस ने खा लिया फिर दूसरे दिन जब मे ने इस से कहा कि प्रापना बेटा दें कि इस उसे खा ले तब इस ने यापने बेटे का किया रक्ता॥ ३०। उस स्त्री की ये वाते सुनते ही राचा ने छपने वस्त्र फारे (वह तो शहरपनाह पर टहल रहा था) से जव लागों ने देखा तब उन की यह देख पहा कि वह भीतर अपनी देह पर टाट पहिने है ॥ ३१। तय बह बाल डठा यदि मै शापात के पुत्र रलीशा का चिर खाक उस के घड पर रहने दू तो परमेक्टर मेरे साथ ऐसा ही वरन इस से व्यधिक भी करे। इर । इतने में रलीशा थापने घर में बैठा हुआ था श्रीर पुर्रानिये भी उस के संग बैठे थे सा सब राजा ने जपने पास से एक जन भेजा तब उस दूत के पदुवने से परिले उस ने पुरानिया से कहा देखें। कि इं ख़नी के बेटे ने किसी का मेरा सिर काटने की भेजा है से जब यह दूत ग्राए तव कियाह वन्द करके रीके रहना क्या उस के स्वामी के पांच की षाहट उस को पोक्षे नहीं सुन पड़ती॥ ३३। यह उन से यों वाते कर ही रहा था कि दूत उस की यहां थ्रा पहुचा। थ्रीर राजा करने लगा यह विपत्ति यहीवा की थोर से दै से में बारों की भी यदीवा की बाट क्या नाइता रष्ट्र॥ १। तय रलीगा ने कहा यहीवा का वचन सुनी यहीवा यी कदता है कि कल इसी समय शामरीन् के फाटक में समामर मैदा एक जेकेल् में थीर दें। समा जब भी श्रेकेल् मे विकेशा॥ २। तव उस सरदार ने जिस के दाय पर राजा टेक लगाये था परमेक्टर के जन की उत्तर देकर कहा सुन चार्ट यदे।या प्राकाश के मरोखे खोले तामी ध्या ऐसी वात दे। सकेगी उस ने कदा सुन तू यह अपनी आंखों से ता देखेगा पर उस अब में से कुछ खाने न पारगा॥

इ। श्रीर चार को की काहर श्रे व क्षापस में कहने लगे हम कों यहां बैठे बैठे सर जारं॥ ४। यदि इस कई कि नगर मे जारं ता

से। इस यहीं बैठे रहें तीभी मर ही जाएंगे का थाथी इस धराम की चेना में पकड़े जाएं यदि वे इम को जिलाये रक्खें ती इम जीते रहेंगे थीर यदि ये इम की सार डार्ल तीमी इम की सरना ही है ॥ ५ । से। वे सांक की खराम की कावनी में जाने की चले धीर अराम् की कावनी की कीर पर पत्चकर वया देखा कि यहां कोई नहीं है।। ई। को कि प्रमु ने प्रराम् की सेना की रघी थीर घीड़ी की फीर भारी चेना की सी आहट मुनाई घी से। वे यापस में कथने लगे घे कि मुना इसाएल के राजा ने हिती थीर मिसी राजाश्री की बेतन पर युलवाया कि एम पर चढाई करे॥ छ। सा ये सांक का उठकर रेसे भाग गये कि व्यपने हेरे घोडे गदछ थीर कावनी नैसी की तैसी कोड कार अपना अपना प्राय सेकर भाग गये॥ ८। से जब वे कीकी कावनी की क्रीर के हेरी के पास पहुचे तब एक हेरे मे घुमकर खाया पिया सीर उस में से चान्दी सेाना थीर वम्त्र ले जाकर हिपा रक्या फिर लीटकर टसरे हरे में पैठे थीर उस में से भी ले जाकर किया रक्या ॥ ९ । तब वे खापस में कहने लगे की इस कर रहे हैं सा खच्छा काम नहीं है यह खानन्द के समाचार का दिन है पर हम किसी की नहीं बताते। जो एम पह फटने लीं ठहरे रहें तो हम की दर्ब मिलेगा से बाब पाकी इस राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें॥ १०। से। वे चले श्रीर नगर के डेघड़ीदारी की युलाकर घताया कि इम की जराम की कावनी में गये ता वया देखा कि यदां कोई नहीं है थार मनुष्य की कुछ खादट नहीं है केवल बंधे हुए घोडे थार गदरे हैं थार हरे जैसे के तैसे है ॥ १९। तब डेक्डीदारी ने पुकारके राज-मवन के भीतर समाचार दिलाया॥ १२। श्रीर राजा रात ही की उठा खीर खपने कर्माचारियों से कद्या में तुम्दें वताता ष्ट्र कि बरामियों ने इस से वया किया है वे जानते हैं कि हम लोग मुखे है इस कारक वे कावनी में से मैदान में किएने की यह कटकर गये हैं कि जब वे नगर से निकर्तिंगे तब हम वहां मर्रे कार्रो क्योंकि वहां महंगी पड़ी है दौर वन की कीसे ही पकड़कर नगर में घुसने पार्रो ॥

कि जो घोड़े नगर में बच रहे है उन में से लोग पांच घोडे लें श्रीर उन को भेजकर इम इाल जान लें। वे तो इसारल की सारी भीड़ सी है की नगर मे रह गई है बरम हे इहारल की हो भीड सर सिट गर्द है उसी के समान हैं॥ 98। से। उन्हों ने दो रथ श्रीर उन के घोड़े लिये श्रीर राजा ने उन की अराम की सेना के पींके भेजा थै। उस ने कहा खाक्री देखी ॥ १५ । से वे यर्दन तक इन के पीके चले गये थार क्या देखा कि सारा मार्ग बस्तों थीर जो बहे बहे काम श्लीशा ने किये है उन्हें मुक्त से पान्नों से भरा पहा है जिन्हे अरामिया ने उतावली के मारे फेंक दिया तब दूत लीट आये और राजा से यह कद सुनाया॥ १६। से लेगो। ने निकलकर ध्रराम् के डेरी की जूट लिया और यहाया के अचन को अनुसार एक सम्रा मैदा एक ग्रेक्षेल् मे थार दे। स्था जब श्रेकेल् मे विकने लगा ॥ १७ । थै।र राजा ने उस सरदार की जिस के हाथ पर वह टेक लगाता था फाटक का अधिकारी ठहराया तब वह फाटक में लेखों के नीचे दखकर मर गया यह परमेश्वर के वन के उस वचन के अनुसार दुआ की उस ने राजा के अपने यहां आने के समय कहा था॥ १८। परमेश्वर को जन ने जैसा राजा से यह कहा या कि कल इसी समय शामरान् के फाटक में दे। सम्रा जब एक बेकेल् से खाँर एक सम्रा मैदा एक बेकेल् से विक्रेगा वैशा ही हुया, १९। श्रीर उस सरदार ने परमेश्वर के जन को उत्तर देकर कहा , या कि सुन चाहे यहावा श्राकाश के करी छे खोले ती भी व्या रेसी यात दे। सकेशी श्रीर इस ने कहा या सुन तू यह श्रपनी यांखों से तो देखेगा पर उस मा में से खाने म पाएशा, २०। यह उस पर ठीक घट गया से। बह फाटन में लोगों के नीचे दबकर मर गया ॥

(एलीया के जारवर्धकर्यों की कीर्सि)

C. जिस स्त्री की घेटे की रलीशा में जिलाया था उस से उस ने कहा था अपने घराने समेत यहां से जाकर खहा कहीं तू

प3। पर राजा को किसी कार्मवारी ने उत्तर देकर कहा | रह सके वहां रह स्थाकि यदायाँ की इच्छा है कि श्रकाल यहें वह इस देश में सात खरस लें। बना बहेगा॥ २। परमेख्वर के जन के इस वचन को अनुसार वह स्त्री अपने घराने समेत पलिश्तिया के देश में जा सात बरस रही ॥ ३। सात बरस के बीते यर वह प्रलिश्तिया के देश से लैंट खाई कीर स्पपने घर थार भूमि के लिये दोहाई देने की राजा के पास गर्द ॥ 8। राजा परमेश्वर के जन के सेवक गोष्टली से खाते कर रहा था सार उस ने कहा था वर्णन कर ॥ ५। जब वह राजा से यह वर्णन कर ही रहा या कि रलीशा ने रक्त मुर्दे की जिलाया तव जिस स्त्री को बेटे की उस ने जिलाया था वही स्राक्षर स्रापने घर श्रीर भूमि के लिये दोहाई देने लगी का ग्रेडकी ने कहा है मेरे प्रमु हे राजा यह वही स्त्री है श्रीर यही उस का बेटा है जिसे एलीशा ने जिलाया था॥ ६ । जब राजा ने स्त्री से पूछा तब उस ने उस से सब कह दिया सा राजा ने एक द्वाकिम की यह कदकर उस के साथ कर दिया कि जो कुरु इस का या बरन जब से इस ने देश की क्रीड दिया तब से इस की खेत की जितनी षामदनी श्रव ले। हुई है। सब की इसे मरवा दे॥

(इसाएल का घरान् की गद्दी खीन लेना)

D । श्रीर एलीशा दामिश्क् को गया श्रीर जव श्रराम् के राजा बेन्ददद् की जी रीगी था यह समाचार मिला कि परमेश्वर का जन यहां भी श्राया है, द। तब 'उस ने इस्राएल् से कहा भेट लेकर परमेश्वर के जन से मिलने की जा थार उस के द्वारा यद्वावां में यद पूक कि क्या बेन्ददर् जो रागी है से बचेगा कि नही। १। तब हजारस् मैंट के लिये डॉमञ्क् की सब उत्तम उत्तम बस्तुओं से चालीस बंट लंदवाकर उस से सिलने की चला ग्रीर उस की सन्तुख खड़ा दोकर कदने लगा तेरे पुत्र धाराम् को राजा घेन्ददर् ने मुक्ते तुक्त चे धद पूछने की मेना देकि स्था में नो रोगी हूं से

<sup>(</sup>१) मूस में यद्दीवा ने श्रंकास मुलाधा है।

बकुंगा कि नहीं ॥ १०। एलीशा ने उस से कदा जाकर कह तू निश्चय न यचेगा क्योंकि यहाया ने सुभ पर प्रगट किया है कि यह नि सदेह सर जारगा ॥ ११ । ग्रीर घट उस की खार टकटकी बांधकर देखता रहा यहां लों कि बह लाजित हुखा तब परमेध्वर का खन रोने लगा॥ १३। तब इजाएल् ने पूछा मेरा प्रमु प्रयो रोता है उस ने उत्तर दिया इस लिये कि मुक्ते मालूम है कि तू इसार्गलिया पर वया थ्या उपद्रश्र करेगा उन की गठयाले नगरीं की तु फूंक देगा उन के जवानी की तू तलवार से घात करेगा उन के वालयद्वीं की तू पटक देशा ख़ैार उन की शर्भवती स्त्रिया को त चीर डालेगा॥ १३। एजाएल् ने कटा तेरा दांच जो कुत्ते चरीखा दे से बया है कि ऐसा वडा काम करे रलीया ने कहा यदाया ने मुक पर यह प्रगट किया है कि तू खरास् का राजा ही जाएगा॥ १८। तब बह एलीया से बिदा दीकर श्रपने स्वामी के पास गया थै।र उस ने उस से पूछा रलीशाने तुका से ध्या कहा उस ने उत्तर दिया उस ने मुक्त से जहा कि वेन्ददद् नि सन्देश वर्तेगा॥ १ । दूसरे दिन उस ने रजाई की लेकर जल से भिगो दिया थै।र उस की उस की मुद्र पर खीका दिया थ्रीर वह मर गया। तव इजाएल उस के स्थान पर राजा हुआ ॥

(रबाएली याराम् का राज्य,)

१६। इसारल् के राखा ग्रहाव् के पुत्र योराम् के पाचवे वरस में जब यहूदा का राखा यहीशापात् जीता था तव यहाशापात् का पुत्र यहाराम् यहूदा पर राज्य करने लगा ॥ १९। जब बद राखा हुमा तब बत्तीस वरस का था और ग्राठ वरस लो यहण्ये में राज्य करता रहा॥ १८। वद दखारल् के राजाग्रों की सी चाल चला जैसे ग्रहाब्र् का घराना चलता था क्योंकि उस की स्त्री ग्रहाब्र् को वेटी थी भीर वह उस काम की करता था चो ग्रहावा के लेखे वुरा है ॥ १९। तैं। तीभी पहेश्या ने यहूदा की नाश करना न चाहा यह उस के दास दाकर के कारस हुमा क्योंकि उस ने

उस की यचन दिया था कि तीरे यंश के निमित्त में सटा तेरे लिये एक दीपक घरा हुआ ख्रूंगा। २०। उस के दिनों में स्दोस् ने यहूदा की व्यधीनता क्रोडकर व्यवना एक रासा वना लिया। २१। तब योराम् अपने सब रथ साथ लिये हुए साईर् की गया श्रीर रात की उठकर उन गरें।-मियों की जी उसे घेरे हुए ये और रथों के प्रधाना को भी मारा श्रीर लेगा अपने अपने हरे की भाग गये॥ २२। यो ग्होस् यहहा के वण से कृट गया थार बाल ला यैसा ही है। उस समय लिया ने भी बहुदा की श्रधीनता क्वांड दिई॥ ३३। याराम् के थार सब काम थार का कुछ उस ने किया से। क्या यप्टदा के राजाओं के शतिहास की पुन्तक मे नहीं लिखा है॥ २४। निदान याराम् प्रपने पुरसायो के संग साया थीर उन के योच दाउदपुर में उसे मिट्टी दिई गई ग्रीर उस का पुत्र प्रक्रियाएं उस की स्थान पर राजा हुआ।

(यहूदी अरज्यार का राज्य)

२५। यहायू के पुत्र इसारल् के राजा यारास् के वारहवे वरसे से ग्रहूदा के राक्षा ग्रहीरास् का पुत्र श्रहत्यार् रात्य करने लगा ॥ २६। जय थ्रहन्यार् राजो पुत्रा तय वार्डम यरम जा या थीर यक्शलेम् मे एक छी द्यरस राज्य किया श्रीर उस की माता का नाम खतल्याट्या जी इसाम्ल की राजा श्रोमी की प्रोती थी॥ ३०। वह श्रहाव्के घराने की सी चाल चला थार अहाव के घराने की नाई वद काम करता था जा यदावा के लेखे छुरा है कि वद कराव् के घराने का दामाद था। 💵 । थीर यद अष्टाय के पुत्र योराम् के संग गिलाद् के रामीत् में श्रराम् के राजा इजारल् से लड्ने की गया थीर खरामियों ने योराम् की घायल किया ॥ २९ । से। राजा यारास इस लिये लाट शया कि यिजेल् में उन घावों का इलाज कराए जो उस की प्ररा-मियों के टाथ से उस समय लगे अब वह इजाएल् के साथ लड़ रहा था थीर श्रदाय का पुत्र योरास् को यिजेल में रोशी रहा इस से यहूदा के राजा यहाराम का पुत्र अहत्याह उस की देखने गया ॥

(येह् का धानियेक चीर राज्य)

र्ट, त्व रलीया नयी ने निवयों के चेला में से रक की युलाकर उस से कहा कमर याध दाध में तेल की यह कुणी लेकर शिलाइ के रामे।त् का जा। २। कीर घटा पहुचकर येट्ट की दी परीचापात का पुत्र और निम्छी का पाता है ठूठ लेना तब भीतर जा उस की खड़ा कराकर उस के भाइयों से खला गक मीतरी कीठरी में ले जाना ॥ ३ । तय तेल की यर कुप्पी लेकर तेल की इस की सिर पर याः कदकर डालना कि यदाया यों फरता है कि में इसाग्ल्का राजा रोने के लिये तेरा श्राभिषेक कर देता हू तय द्वार रो।सकर भागना चित्रस्य न करना ॥ । से वद जवान नवी शिलाद के रामेात् का गया ॥ ॥। वर्दा पहुचकर उस ने वया देशा कि सेनापति बैठे हुए हित्य उस ने फादा दे सेनापति मुभी तुभ से जुरू कदना है येषू ने पूछा दम सभा में किस से उस ने कदा दे सेनापति तुमी से ॥ ६। जब घट उठकर घर में गया तय उस ने यए कक्ष्य उस के सिर पर तेल डाला कि इसाग्ल् का परमेग्वर यहावा या कहता दें कि में श्रापनी प्रजा इशाग्ल् पर राजा दीने के लिये तेरा प्रभियेक कर देता दू॥ ७। से। तु स्रपन स्वामी स्रदाय के घराने का मार डासना बिंच से मुक्ते प्रपन दास नविवी के वरन प्रपने सव दासे के रान का की ईजेबेल् ने बदाया पलटा मिले ॥ ८। प्रदाय का सारा घराना नाम दी जाएगा बीर में अष्टाव् के वंश के दर एक लडके का और इशार्ल् मं के व्या वन्धुर व्या स्वाधीन घर एक की नाथ कर डालुगा ॥ ९ । भीर मे अहाय् का घराना नयात् के पुत्र यारीयाम् का सा और प्राचित्रयाद की पुत्र यात्रा का सा कर दूगा॥ १०। भीर ईजेयेल् की पिजेल् की भूमि में कुते खारंगे और उर की मिट्टी देनेदारा कीई ने देशा । तब यद द्वार खे।लक्षर भाग गया॥ १९। तत्र येष्ट्र श्रपने खामी के कर्माचारियां के पास निकल आया थी। एक ने उस से पूळा क्या क्ष्मल है यह बावला क्यों तेरे पास भाया था उस ने उन से कहा तुम की मालूम दे।गा

कि वद कीन है श्रीर उस से वया व्यातचीत हुई॥ १२। उन्हों ने कहा भूठ दै हमें वता दे उस ने कहा उसने मुमासे कहा ते। घट्टत पर मतलव यह कि यदीवा यों करता दै कि में इसारल्का राजा दीने के लिये तेरा ख्राभियेक कर देता हूं ॥ १३ । तब उन्हा ने कट ष्यपना ष्यपना बस्त उतारकर उस के नीचे सीढी ही पर विकासा दीर नरसिंगे पूजकर कहने लगे कि येटू राजा है॥ १४। ये। येटू ना निम्शी का पेाता और यद्दीशापात् का पुत्र था उस ने येाराम् से राजद्रोह की श्रीष्ट्री किई। योराम् ता सारे इसारल समेत प्रराम् के राजा इजारल् से गिलाइ को रामोत्को रहा कर रहा था॥ १५। पर राजा यहाराम् आप जी घाष यरास् के राजा इजाएल से युद्ध करने की समय उस की व्यरामियी से लगे चे उन का इलाज कराने के लिये विजेल की क्षीट गया था। से। येषू ने कहा यदि तुम्दारा ऐसा मन दे। तो इस नगर में से कीई निकलकर यिजेल में धुनाने की न जाने पाए ॥ १६ । तब येह रथ पर चळकर यिनुेल् का चला जहा ये।रास् पडा पुत्रा या श्रीर यहदाका राजा श्रदस्याद् याराम् के देखने का वहां स्राया था॥ १०। यिजेल् में की ग़ुम्मट पर जा पद्दक्या दान्हा था उस ने येटू के सापाते हुए दल की देखका कदा मुक्षे एक दल दीखता है, यहाराम् ने कदा एक सवार की युलाकर उन लेगो। से मिलने की भेज खीर बद उन से पूछे वया कुणल है। १८। से। एक सवार उस से मिलने की ग्राया थीर उस से कहा राजा पूक्तता है यया कुघल है येहू ने कहा कुघल से तेरा क्या काम घटकर मेरे पांके चल । सा पदकर ने करा घर दूत उन के पास पहुचा तो पा पर लैं। द नहीं याता ॥ १९ । तब उस ने दूसरा सवार भेजा थै। उस ने उन के पास पर्चकर कदा राजा पूछता है वया सुग्रल है येहू ने कहा सुग्रल से तेरा वया काम चटकर मेरे पीके चल ॥ २०। तय पहत्र ने कहा वह भी उन के पास पहुचा ते। या पर लै।ट नहीं खाला थीर हाकना निस्छी के पेति येष्ट्रका सा दे वद तो बैडिंदे की नाई शंकता

है। २१। योरास् ने कहा नेरा रय ज़्तवा जब उस का रघ जुत नाया तथ इसारल् का राजा यहारास् थीर यहूदा का राजा अहल्याह दोना अपने अपने रथ पर चठकर निक्रल गये खीर येष्ट्र से मिलने की बाहर जाकर विजेली नाबात की मूर्ति में उस से मेंट किई ॥ २२ । येहू की देखते ही यहाराम् ने पूका है येहू क्या कुशल है येहू ने उत्तर दिया जब हों सेरी मोता ईजेंबेल् बहुत या हिनाला ख्रीर टीना करती रहे तब ले कुंशल कहां॥ २३। तब यहाराम् रासः फेरके थेर ग्रहस्याङ् से यह कदकर कि हे अहल्णाह् विष्वासघात है भाग चला॥ २४। तव येडू ने धनुष की कान तक खींचकर यहारास् के पर्की हो के बीच रेसा तीर मारा कि वह उस का घृदय फोडकर निकल ग्राया थीर वह अपने रथ में अनुकासर गिर पड़ा ॥ २५ । तब येडू ने विस्कार् नाम श्रपने एक सरदार से कहा उसे उठाकर यिजेली नावात् की मूमि में फीक दे स्मरण ती कर कि जब में श्रीर तू इस दोनी एक स्रा स्वार होकर उस के पिता अहाझ के पीके पीके चल रहे थे तब यहावा ने उस से यह भारी वचन कहवाया कि, २६। यद्देश्वाकी यद्दवाणी है कि नावीत् थीर उस की पुत्रो का जी ख़न हुआ। उसे मै ने देखा है और यहावा की यह वार्यो है कि मै उसी भूमि में तुमें व्यवला दूगा। से। श्रव यद्योवा के उस व्यवन के अनुसार इसे उठाकर इसी मूर्गि में फेक दे॥ २०। यह देखकर यहूदा के राजा श्रष्टकशह् वारी के भवन के मार्ग से भाग चला और येहू ने सस का पीका करके कहा उस का मी रच हा पर मारी से। वह विव्वलाम् को पास की गूर् की चढाई पर भारा गया श्रीर मंत्रिही तक मांगकर मर गया॥ २८। तव उस के कर्माचारियों ने उसे रथ पर यस-भलेस् की पहुचाकर दाजदपुर मे उस के पुरस्ताकी के बीच मिट्टी दिई॥

२(। स्रहच्याह् ती स्रहाय् के पुत्र योराम् की ग्यारहवे वरस मे सहूदा पर राज्य करने लगा था।

३०। सध येहू यिन्नेल् की श्राया सब ईसेबेल् यह सुन अपनी बाखी में सुभी लगा अपना सिर संवार-कर खिडको में से आंकने लगी ॥ ३९ । से जब येडू फाटक दीकर था रहा था तब उस ने कहा दे श्रपने स्वामी के घात करनेहारे जिम्री क्या सुग्रल है॥ ३२। तब उस ने खिड़की की श्रीर मुह उठाकर पूका मेरी खार कीन है कीन। इस पर दी तीन खींजी ने उस की ग्रीर कांका॥ ३३। तब उस ने कहा उसे नीचे गिरा दे। से। उन्हों ने उस की नीचे गिरा दिया और उस के लोहू की कुछ कीटे भीत पर और क्षुक घोड़े। पर पड़ी थार उस ने उस की पाव से लताड दिया॥ ३४। तब बह भीतर जाकर खाने योने लगा थार कहा जायो उस सापित स्त्री की देख सा ख़ीर उसे मिट्टी दें। वह ता राजा की बेटी है। ३५। जब वे उसे मिट्टी देने गये तब उस की खापड़ी याची खीर इचेलियों के। होड़कर उस का खीर कुछ न पाया ॥ ३६ । से उन्हें। ने लैं। ठकर उस से कह दिया तब उस ने कहा यह यहोवा का वह वचन है का उस ने अपने दास तिश्वी रिलियाह से कहवाया या कि ईनेवेल् का मांचे यिन्नेल् की भूमि में मुत्तों से खाया जाएगा ॥ ३०। ग्रीर ईबेबेल् की लेख यिन्नेल की भूमि पर खाद की नाई पडी रहेगी यहा ले। कि कोई न कहेगा कि यह इंजेवेल् है ॥

शामरोन् में रहते थे से। येहूं
ने ग्रामरोन् में रहते थे से। येहूं
ने ग्रामरोन् में उन पुरानियों के पास जो। यिजेन् के
हाकिम थे और श्रष्टाव् के सहकेशकों के पालनेहारों
के पास पत्र लिखकर भेजे कि॥ २। तुम्हारे स्थामी
के वेटे पाते ता तुम्हारे पास रहते हैं और तुम्हारे
रथ थीर घे। हैं भी हैं और तुम्हारे एक गंठवाला
नगर थीर हांघ्यार भी हैं से। इस पत्र के हाथ लगते
ही, ३। ध्रपने स्थामी के बेटें। में से जो सब से ख़च्छा
थीर येग्य हो उस की। छाठकर उस के पिता की गड़ी
पर बैठाओं। धीर ख़पने स्थामी के घराने के लिये
लड़े। ॥ ४। पर वे निपट हर गये थीर कहने लगे

<sup>(1)</sup> मूल ने. आपने हार्य। (२) मूल ने आपना हार्य धनुष से भरके।

उस के साम्दने दो राजा भी ठइर न सके फिर इम / पुत्री थीर राजमाता के बेटी का कुशलदेम पूछने कदा ठदर सकींगे ॥ ५। तब जो राजधराने के काम पर था और जो नगर के जपर था उन्हों ने थै।र पुरनियों श्रीर 'लहकेबाका के पालनेहारीं ने येडू के पास यों कहला भेजा कि इम तेरे दास है जो खुंछ तू हम से कहे उसे इस करेंगे इस किसी की राजान वनारंगे, तो तुभी भार से ई कर ॥ ६ । से उस ने द्यरा पत्र लिखकर उन के पाय भेजा कि यदि तुम मेरी छोर के हा बीर मेरी माना ता अपने स्वामी के घेटों पाता के सिर कटवाकर कल इसी समय तक मेरे पास यिजेल मे दालिर दीना। राजपुत्र ती की सतर मनुष्य घे से। उस नगर के रईसें के पास पलते थे॥ ७। यह पत्र उन के द्वाय लगते दी उन्हा ने उन यत्तरे। राजपुत्रीं की पक्रदृक्षर मार डाला बीर उन के सिर टीकरियों में रखकर यिजून की उस की पास भेज दिये॥ दा थीर एक दूत ने उस की पास जाकर वता दिया कि राजकुमारी के सिर था गये हैं तब उस ने कहा उन्हें फाटक में दे। केर करके विदान लीं रक्खो ॥ ९ । विदान की उस ने बादर जा खरे रोकर सारे लोगों से कदा तुम तो निर्देश हो मैं ने अपने स्वामी से राजद्रोध की ग्रीष्ट्री कारको उसे घात किया पर इन सभी के। किस ने मार डाला ॥ १०। यदा जान से। कि जो वचन यदेवा ने अपने दास एलियाद के द्वारा कहा था उसे उस ने पूरा किया है जो यसन यहावा ने प्रदाय के घराने के विषय कहा उस में से एक भी खात खिना परी दूर न रहेगी ॥ १९। से अहाव के घराने के जितने लेगा यिजुल में रह गये उन सभी की थीर चस के जितने प्रधान पुरुष और मिन्न छीर यासक चे उन सभी की। येष्ट्रने मार डाला यहां लें कि उम ने किसी की बीतान क्रोडा ॥ १२। तब वह यहां से खलकर शोमरीन की गया भीर मार्ग में चरवादों के जन कतरने के स्थान पर पहुचा, १३। कि यष्ट्रदा के राजा अञ्चल्याद् के भाई येष्ट्र की मिले थीर अब उस ने पूछा कि तुम कीन दे। तथ उन्दें। ने उत्तर दिया छम प्रष्ठज्याद के भाई हैं थै।र राज-

की जाते हैं। १८। तब उस ने कहा दन्हें जीते पक हो से उन्हों ने उन की वी वयालीस पुरुप थे जीते पकडा चौर जन कतरने के स्थान की वावली पर भार हाला उस ने उन मे से किसी की न क्रीहा ॥

१५। जत्र वह वहां से चला तब रेकाव् का पुत्र यद्दीनादाव् सास्त्रने से बाता हुया उस की मिला। उस का कुंधल उस ने पूछकर कहा मेरा मन ती तेरी खोर निष्कषट है से ख्या तेरा मन भी वैसा ही है यहानादाख़ ने कहा हां ऐसा धी है किर उस ने कहा ऐसा हो तो खपना द्वाध मुक्ते दे उस ने ष्रपना द्वाच उसे दिया श्रीर वह यह कहकर उसे व्यपने पास रथ पर चकाने लगा कि, १६ । मेरे संग चल खाँर देख कि मुक्ते यद्दावा के निमित्त कैसी जलन रहती है से। वह उस के रथ पर चढ़ा दिया गया॥ १७। श्रीमरीन् की पद्चकर उस ने पद्दीवा को उस यचन को अनुसार जो उस ने रालियाइ से कहा या अहाव के जितने शोमरीन् में बचे रहे उन सभी की मारके विनाश किया॥ १८। तब येष्ट्र ने सब लोगों की एकट्टा करके कहा श्रहाव ने ती बाल् की घोडी ही उपासना किई घी अब येह उस की उपासना बढ़के करेगा॥ १९ । से खब बाल् के सव नवियो सव उपासका थीर सब यासकी की मेरे पास बुला लाखो उन में से कोई भी न रह जार क्योंकि बाल के लिये मेरा एक बड़ा पत्त दोने-वाला है जो कोई न खार से। जीता न वचेगा। येहु ने यह काम कपट करके वाल् के सव उपासकीं को नाश करने के लिये किया ॥ २०। तय येह ने कहा वाल् की एक पवित्र महासभा का प्रचार करे। सा लोगों ने प्रचार किया॥ २९। श्रीर येष्ट्र ने सारे इसारल् में दूत भेते से। धाल् के सक उपासक श्राये यहां लों कि ऐसा कोई न रह गया जी न श्राया दे। श्रीर वे बाल् के भवन में इसने श्राये कि ब्रह एक सिरे से दूसरे सिरे लों भर गया॥ २२। तख उस ने उस मनुष्य से जो अस्त्र को घर का श्रीधकारी या कहा बाल के सब उपासकों के लिये

<sup>(</sup>१) मूल में, भूनि पर न गिरेगी।

निकाल ले स्राया॥ २३। तब येंहू रेकाव् के पुत्र यद्दोनादाव् की संग लेकर बाल् को भवन में गया चीर खाल् की उपासकी से कहा कूठकर देखी कि यहां तुम्हारे संग्रा यहावा का कोई उपासक तो नही है केवल बाल् हो के उपासक है। २८। तब वे मेलवाल ग्रीर हामवलि चढ़ाने की भीतर गये येष्ट्र ने तो अस्त्री पुरुष बाहर ठष्टराकर उन से कहा था यदि उन मनुष्या में से जिन्हें में तुम्हारे द्वाध कर दूं की ई भी अचने पार ते। की वर्ष जाने दे उस का प्राय उस के प्राय की सन्ती जाएगा। २५। फिर बब द्वीमञ्जलि चक चुका तब येहू ने पहरुक्षों थार सरदारों से कहा भीतर जाकर उन्हें सार डाला कोई निकलने न पाए सा **इन्हों ने इन्हें तलवार से मारा थीर पहरए थीर** सरदार उन की। बाहर फ्रेंककर बाल् के भवन के नगर की गये॥ २६। श्रीर उन्हा ने वाल् के मवन से की लाठे निकालकर फूक दिई ॥ २७ । थ्रीर व्राल् की लाठ की उन्हों ने तोड़ डाला थ्रीर बाल् के भवन को ठाकर पायखाना वना दिया थै।र वह ष्राच लें। रेसा ही है।। २८। या येहू ने बाल् की इखारल् में से नाश करके दूर किया ॥ २९। तै।भी नबाल्को पुत्र यारीबाम् जिस ने इश्वारल से पाप कराया या उस के पापा के अनुसार करने से अर्थात् वेतेल् श्रीर दान् में को धाने के वक्ट्रों की पूजा उस से तो येहू अलगन हुआ। ॥ ३०। धीर यद्देशवाने येटू से कहा इस लिये कि तूने वह किया जी मेरे लेखे ठीक है और अहाब् के घराने से मेरी पूरी इच्छा को अनुसार वर्ताव किया है तेरे परपे।ते के पुत्र लें तेरी सन्तान इसाएल की गट्टी पर विराजती रहेगी ॥ ३९। पर येष्ट्र ने इस्रारल् के परमेश्वर यद्दीवा की व्यवस्था पर सारे मन से चलने की चौकसी न किर्द वरन यारीबाम् जिस ने इसारल् से पाप कराया था उस की पांपां की अनुसार करने से बह श्रलान हुआ॥;

३२। उन दिनीं यद्दीया इस्तारल् की घटाने पहस्त्रीं के पी है के फाटक में रहे यों तुम भवन की लगा से इस्तारल् ने इसारल् का वह सारा देश चीकसी करके लोगों की रोक्षे रहना ॥ 9 । श्रीर

वस्त्र निकाल ले थ्या से यह उन के लिये यस्त्र, निकाल ले थ्याया। २३। तव येहू रेकाब् के पुत्र यहानादाब् की संग लेकर बाल् के भयन मे गया यहानादाब् की संग लेकर बाल् के भयन मे गया यहां तुम्हारे संग यहांवा का की ई उपासक तो नहीं है केवल बाल् ही के उपासक है। २८। तब ये मेलबलि थार हो मर्बाल चढ़ाने की भीतर गये येहू ने तो थ्रस्ती पुरुष बाहर ठहराकर उन से कहा थ्रा यदि उन मनुष्यों मे से जिन्हें में सुम्हारे हाथ को प्रस्तक में नहीं लिखा है। ३५। निदान येहू थ्रा यदि उन मनुष्यों मे से जिन्हें में सुम्हारे हाथ को मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र यही खाहा क्या या या उस के प्राचा की उन्ते जा समा ।। इस । यह को भीन स्वारल् पर राज्य करने का समय ती अप्राचित वह होमबलि चठ सुका तब येहू ने स्वारल् पर राज्य करने का समय ती अप्राहेस वरस का था।

(यहात्राश् का चात से वचकर राजा है। जाना )

११ - ज्व अहज्याद् की माता अतस्याह् ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया तब उस ने सारे राजवंश की नाश कर डाला॥२। पर यही शेखा की राजा ये। राम् की घेटी श्रीर ष्रदच्याह की बहिन थी उस ने ष्रदच्याह की पुत्र याष्राण्य को घात द्यानेवाले राजक्तमारा के बीच मे चुराकर धाई समेत बिकैंगने रखने की कीठरी से बिपा दिया थ्रीर उन्दों ने उसे अतल्याह से ऐसा किया रक्खा कि वह मार हाला न गया ॥ ३। श्रीर वह उस के पास यहीवा के भवन में हू. वरस क्रिया रहा और अतल्याह देश पर राज्य करती रही॥ 8। सतवे बरस में यद्दीयादा ने स्नादी श्रीर पहक्यों के शतपतियों की वुला भेजा थ्रीर उन की यहीवा के भवन में अपने पास ले श्राया श्रीर उन से वाचा बान्धी थीर यहीवा के मधन में उन की किरिया खिलाकर उन की राजपुत्र दिखाया॥ ५। श्रीर उस ने उन्हें श्राचा दिई कि यह काम करे। अर्थात् तुम मे से एक तिहाई के लेगा जी विश्वाम-दिन की ष्यानेवाले हों से। राजभवन के पहरे की चै। करे॥ ६। श्रीर एक तिहाई के लेगा सूर् नाम फाटक में उहरे रहें थीर एक तिहाई के लोग तुम्टारे दो दल अर्थात् जितने विश्वामदिन को बाहर जानेवासे हो सा राजा के आसपास हाकर यहावा को भवन की चौकसी करे। द। थीर तुम प्रपने अपने द्वाच में द्वीचयार लिये हुए राजा की चारी ग्रीर रहना और जो कोई पांतियों की भीतर घुमना चाहे यद सार डाला जाए थार तुम राजा के बाते जाते उस के संग, रहना॥ १ । यहीयादा याजक की इन सारी खाजाओं के खनुसार असर्पातयों ने किया। वे विषामदिन की जानेहारे और विषामदिन की जानेदारे दोनों दस्तें के खपने खपने जनों की संग लेकर यहीयादा याजक के पाच गये॥ १०। तब याजक ने शतपतियों की राजा दाजद के वर्के थीर काले जा यद्दाचा के भवन मे थों दे दिई ॥ १९ । सा वे पदबर अपने अपने दाध में द्वियार लिये दुर भवन के दक्किवनी कोने से लेकर उत्तरी कीने ली वेदा क्रार भवन के पास राजा की चारों ग्रार उस की आइ करके खड़े दुए ॥ १२। तब उस ने राज-कुमार की बाहर लाकर उस के सिर पर मुक्ट थीर राचीपत्र धर दिया तत्र लेगों ने उर का श्रीभपेक करके उस की राजा बनाया फिर ताली वजा वजाकर वाल उठे राजा श्रीता रहे॥ १३। जब जतस्याद् का पद्दक्षों बीर लागों का है।रा सुन पड़ा तब बह, उन के पास पदीवा के भवन मे गर्ड ॥ १८ । श्रीर उस ने बया देखा कि राजा राति के प्रनुसार खम्भे के पास खड़ा है थीर राजा के पाश प्रधान थीर तुरही वजानेहारे खहे हैं श्रीर सब साग ग्रानन्द करते ग्रीर सुर्राष्ट्रयां बजा रहे है तब अतल्याद् अपने बस्त्र फाड्नर राजद्वीह राजद्वीह यो पुकारने लगी ॥ १५। तब यदीयादा याजक ने दल के प्रधिकारी शतपतियों की श्राचा दिई कि उसे भवनी पांतियों को श्रीच से निकाल से काग्री, धीर जाए थीर जितना स्पेया जिस की एका प्रदेशवा की की ई उस के पंदे असे उसे तलवार से मार की मवन में ले आने की हो, पाइस सब की हाली से याजक ने ते। यह कथा कि यह यदीवा के याजक लोग अपनी जान पहचान के लेगों से लिया भयन में मार हाली न जाए ॥ १६। से। उन्हों ने दोनों करे थार भवन में जा जुरू टूटा फूटा दी उस की ख़ार से उस की जाए दिई थीर वह उस मार्ग में सुधरा दें॥ ६। तीमी याजकों ने भवन में जी टूटा चली गई जिस से घोड़े राजभवन में जाया करते फूटा था उसे यहाव्याश् राजा के तेईसवें बरस तक चे और वहां वह मार डाली गई ॥

१७। तस्र यहोषादा ने यहोसाको श्रीर राजा प्रजा के बीच परावा की प्रजा होने की वाचा वन्धाई थार उस ने राजा और प्रजा के बीच भी याचा यन्धाई ॥ १८ । सद्य सब लोगों ने खाल् के भवन की जाकर का दिया थार उस की वेदियां थार मुख्तें भली भांति तीड़ दिई थीर मतान् नाम खाल् की यासक की विदियों के साम्हने ही घात किया। श्रीर याचक ने यहाया के भवन पर अधिकारी ठहरा दिये॥ १९ । तब वह अतपतियों जल्लादों थै।र पहस्त्री और सब लागों की साथ लेकर राजा की यहावा के भवन से नीचे ले गया श्रीर पहनश्री के फाटक के मार्ग से राजभवन की पहुचा दिया थीर राजा रासगृद्दी पर विरासमान हुया ॥ २०। से सब लेगा ब्रानन्तित हुए श्रीर नगर में श्रान्ति हुई। ब्रतस्याद ते। राजभवन क पास तलवार से मार डाली गई थी॥ (यहास्राण्का राज्य)

१२ जिब यहीयाश् राजा हुया तब वह सात बरस का था। गेटू के स्रातवि वरस में यदेश्याश् राज्य करने लगा श्रीर यदश्लेम् मे चालीस बर्स ली राज्य करता रहा उस की माता का नाम सिट्या या दे। वेशेंबा की यो ॥ २ । और जब लों यहायादा याजन यहायाय को शिक्षा देता रहा तब लें। यह यही काम करता रहा का यहावा के लखे ठाक है। ह। ताभी करें स्थान शिराये न शये प्रका के लेशा तब भी जंचे स्थानां पर खांस चड़ाते खीर घूप जलाते रहे।

8। थीर यदायाश् ने याजकां से कहा पवित्र कि ई हुई बस्तुयों को जितना बंपैया यदे। या के भवन में पहुंचाया जाए अर्थात् शिने दुए लाशी का द्यीया थीर जितने क्येये के को कोई यादय ठहराया न सुधराया था॥ छ। सी राखा यदीस्नाश् ने

यहीयादा याजक थीर थीर याजकी की बुलवाकर | लिया तब वह यहशलेम् पर भी चढ़ाई करने की पूका भवन में जो जुड़ टूटा फूटा है उसे तुम क्यों नहीं सुधारते भला खब से खपनी जान पहचान के लोगों से थीर क्पैयान लेना ना तुन्हें नित नुका है। उसे भवन को सुधारने को लिये दे दे। ॥ ८। तव याजकी ने मान लिया कि न तो इस प्रजा से श्रीर खपैया लें बीर न भवन की सुधराएं ॥ १। पर यहीवादा याजक ने एक संद्रक ले उस के उक्तने से छेद करकें चस की यहीवा के भवन में आनेहारे के दिहने ष्टाच पर वेदी के पास धर दिया स्रार देवढ़ी को रखवाली करनेहारे याजक उस मे वह सब स्पैया हाल देने लगे वी यहाया के भवन में लाया जाता घा॥ १०। जब उन्दों ने देखा कि सदूक में बहुत खपैया है तब राजा के प्रधान छीर महायाजक ने ष्राकर उसे प्रैलियों में बांध दिया थैं।र यहें।वा के भवन में पाये हुए चंपैये की जिन लिया ॥ १९ । तब चन्दों ने उस ते। ले हुए चपैये की उन काम कराने-द्वारी के द्वाध में दिया जी यद्दीवा की भवन में श्रीधकारी घे श्रीर इन्हा ने उसे यहावा के भवन के बनानेष्ठारे खढदया, १२०। राजीं ग्रीर संगतराशीं को दिया थ्रीर लकडी थ्रीर गढे हुए पत्थर मेाल लेने में वरन जो कुछ भवन में के टूटे फूटे की सरम्मत में खर्च हिता या उस में लगाया ॥ १ई। पर जी स्पैया यहीवा के भवन में स्नाता या उस में वे चान्दी के तसले चिमटे कटोरे तुरिहयां व्यादि सेने वा चान्दी के किसी प्रकार के पात्र न वने॥ १८। पर वह इत्तम करानेहारी की दिया गया ग्रीर उन्हों ने उसे लेकर यहावा के भवन की मरम्मत कि ई॥ १५। छीर जिन के द्वाय मे काम करनेहारीं की देने के लिये क्पैया दिया जाता या उन से आहर लेखा न लिया जाता था क्यों कि वे यचाई से काम करते थे॥ १६। क्षी संपैया दे। प-विलियों क्रीर पापविलियों के लिये दिया जाता थी यद तो यद्देश्वाकी भवन में न लगाया गया वद याचकों को मिलता था॥

श्रापना मुँद्द किया॥ ९८ । तस्र यहूदा के राजा यहात्राश् ने इन सब पवित्र वस्तुक्षों की जिन्हे उस के पुरखा यद्दीशापात् यद्दीराम् श्रीर श्रद्धच्याद् नाम यहदा के राजाओं ने पवित्र किया था थीर अपनी पाँचत्र किई हुई वस्तुन्नी की भी श्रीर जितना साना यद्वावा को भवन को भगडारी में श्रीर राजभवन में मिला उस सब की लेकर श्रराम् के राजा इकारल् भे पास भेज दिया खीर यह यस्थलेस के पास से चला गया ॥ १९ । योखाश के बीर सब काम जी चस ने किये से। क्या यहदा के राजाओं के स्तिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ॥ २०। योग्राज्ञ के कर्म्मचारियों ने रासद्रोह की ग्रीष्ट्री करके उसे की मिल्ली के भवन में की सिल्ला की उतराई पर या मार डाला ॥ २९ । अर्थात् शिमात् का पुत्र योजाकार् श्रीर श्रोमेर् का पुत्र यहाजाबाद स्रो उस के कर्माचारी थे उन्हों ने उसे ऐसा मारा कि वह मर गया तब उसे उस के पुरखाओं के बीच दाऊदपुर में मिट्टी दिई और उस का पुत्र असस्याह उस के स्थान पर राजा हुआ।

(यहोषाहाल का राज्य)

१३ - त्राह ज्याह के पुत्र यहूदा के राजा योखाश्र के तेई सर्वे

वरस में येहू का पुत्र यही खाहा ज् शोमरीन् में इसा-रल् पर राज्य करने लगा थीर सम्रह धरस ली राज्य करता रहा ॥ २ । स्रीर उस ने वह किया जी यहीवा के लेखे द्वरा दे अर्थात् नवात् के पुत्र यारी-वाम् जिस ने इसारल् से पाप कराया था उस के पापे। के अनुसार वह करता रहा स्रीर उन की होड़ न दिया। ३। सा यद्दावा का काप इसारल् के विक्द्व मड़क उठा थीर यह उन की अराम् के राजा इजाएल थीर उस के पुत्र वेन्ददद्के दृष्य में लगातार किये रहा ॥ ४ । तब योखाहान् ने यहोवा की मनाया थ्रीर यहावा ने उस की युन लिई क्योंकि उस ने ९०। तब अराम् के राजा हजारल् ने गत् नगर इसारल् पर का अधेर देखा कि अराम् का पर चढ़ाई किई खीर उस से लढाई करके उसे ले राजा उन पर कैसा अन्धेर करता था॥ ५। से

पदेखा ने इशारल की एक हुइ।नेहारा दिया था श्रीर वे प्रराम् के वश से कुट गये श्रीर इसारली ध्याले दिनों की नार्ष फिर खपने खपने हरे में रहने लग्रे ॥ ई। तीमी ये रेसे पापी सेन फिरे जैसे यारीयाम् के घराने ने किया थीर जिन के अनुसार चस ने परशासल् से पाप कराये थे पर उन में चलते रहे खीर जामरीन में खर्जरा भी खडी रही ॥ छ। ग्राराम् की राजा ने ती यदी श्रादाल की रेना में से केवल प्रचास सवार दस रच थीर दस एकार प्यादे कोड दिये चे व्योक्ति उस ने उन की नाम किया मीर मरट मरदके छूलि में मिला टिया था।॥ ८। यात्राहात् के थीर सय काम की उस ने किये और उस की बीरता यद सब क्या इसारल के राजाकी को दिलदास की पुस्तक में नहीं सिखा दे॥ ९। निदान यदीपादाञ्च ऋपने पुरत्वायी के सम साया श्रीर शेमरीन् से उसे मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र योखाज्ञ उस के स्थान पर राजा धुया ॥

(याप्राण का राज्य दीर एलीगा की एत्यु)

१०। यष्ट्रवा के राजा यायाण् के राज्य के संतीस्त्र व्यस्त में यद्दीसाद्दाज्ञ का पुत्र यद्दीखाण्ण णेम-रीतृ में द्रसारल् पर राज्य करने लगा खार सेल्ट व्यस्त राज्य करता रा। १९। सीर उस ने व्यद्द किया जा पद्दीवा के लेटी द्यरा है खर्णात् नवात् के पुत्र यारावाम् ज्ञिस ने द्रसारल् से पाप कराया था उस के पापा के यानुसार वह करता रहा थार उन से कला न हुला ॥ १२। याखाण् के खार सव काम जा उस ने किये खार जिस वीरता से वह यहूदा के राजा भामस्याद् से लडा यह सव क्या द्रसारल् के राजाखा के दित्र विदास की पुस्तक में मदी लिखा है ॥ १३। निदान यीखाण् अपने पुरखाओं के स्था सेवा भीर यारावाम् उस की गदी पर विराजने लगा थीर यारावाम् उस की श्रासीन् में द्रसारल् के राजाखीं के वीस मिट्टी दिन्हें गई ॥

१४। क्रीर एलीया की यह रेगा लग गया था विस से यह पीड़े मर गया से इसाएल् का

राजा योषाण उस के पास गया और उस के जपर राकर करने लगा द्वाय मेरे पिता द्वाय मेरे पिता द्याय द्वारल् के रथ थीर सवारे।॥ १५। रलीशा ने उस से कथा धनुष थीर तीर ले था। जब वह उस को पास धनुष खीर तीर से खाया, १६। तब उस ने इस्राग्ल्को राजा से कदा धनुष पर अपना दाष लगा। जब उस ने अपना दाष लगाया तब स्लीजा ने अपने दाघ राजा के दाघों परधर दिये॥ १७। तब उस ने कदा प्रव की खिङ्की खोल। जब उस ने उसे खोल दिया तब रलीया ने कहा तीर क्वांड दे से। उस ने तीर क्वेंड्रा थ्रीर रलीया ने कद्या यद तीर यदावा की स्रोर से क्रुटकारे अर्थात् ब्रास् से कुटकारे का चिन्द है सा हू अपेक् मे श्रराम की यहां ली मार लेगा कि उन का अन्त कर डालेगा ॥ १८। फिर उस ने ऋदा तीरी की ले खीर जय उस ने उन्दे लिया तब उस ने इसारल् को राजा से कदा भूमि पर मार । तब बद्द तीन वार मारकर ठहरे गया॥ १९ । खीर परमेश्टर को जन ने उस पर क्रोधित दोकर कदा तुमे ता पाच छ बार मारना चाहिये था करने से तो तू अपरास् की यद्यां ली मारता कि उन का अन्त कर डालता पर अब तू उन्हें सीन ही बार मारेगा ॥

२०। से एलीया मर गया खीर उसे मिट्टी दिई गई। घरम दिन के घीते पर मेखाब के दल देश में खाये थे॥ २९। लेगा किसी मनुष्य की मिट्टी दे रहे थे कि एक दल उन्दे देख पड़ा से उन्हों ने उस लेश की एलीया की कबर में डाल दिया तब एलीया की घड़ियों के कूते घी वह जी उठा खीर खपने पार्थी के बल खड़ा हो गया॥

३२ । यदीषाद्यां को जीवन भर घरास् का राजा द्यां एक द्वारल् पर थ्रंधेर करता रहा ॥ २३ । पर यदीवा ने उन पर अनुग्रह किया थ्रीर उन पर दया करके अपनी उस वाचा के कारण जी उस ने द्वादीस् इस्टाक् श्रीर याकूब से वान्धी थी उन पर कृपादृष्टि किई सीर तब भी न ती उन्हें नाश किया श्रीर न अपने सास्त्रने से निकाल दिया ॥ २४ ।

<sup>(</sup>१) जूल में रीदने के लिये पृत्ति के सनाम कर दिया या।

से। श्रास् का राजा छजारल् मर गया थीर उस का पुत्र वेन्द्रद् उस के स्थान पर राजा हुआ। २५। थीर यहास्राहाल् के पुत्र यहास्राश् ने खजारल् के पुत्र बेन्द्रद् के हाथ से वे नगर फिर ले लिये जिन्हे उस ने युद्व करके उस के पिता यहास्राहाल् के हाथ से कीन लिया था। योष्प्राश् ने उस की तीन खार जीतकर इसारल् के नगर फिर ले लिये।

( ग्रमस्याह् का राज्य )

१४ इस्रायल् के राजा याबाहान् के पुत्र याबाध् के दूधरे बरस में यहूदा की राजा योखाण का पुत्र समस्य ह राजा हुआ ॥ २। जब यह राज्य करने लगा तक पचीस बरस का या क्रीर यस्त्र लेम् मे उनतीस बरस ली राज्य करता रहा श्रीर उस की माता का नाम यहास्यद्वीन् या चे। यस्य सेम् की यी। ३। उस ने वह किया जो यदीवा के लेखे ठीक है तै। मी खपने मूलपुरुष दासद की नाई न किया उस ने ठीक क्षपने पितायोष्याश्चको से काम किये॥ ४ । इस के दिनों में कचे स्थान गिराये न गये स्रोग तब भी उन पर बलि चढाते थीर धूप कलाते रहे॥ थ। षब राज्य उस के दाथ में स्थिर हा गया तब उस ने श्रपने उन कर्म्मचारियों की नार डाला जिन्हों ने उस को पिता राजा के। मार डाला था॥ ६। पर उन ख़ूनिया के लड़केवालों की उस ने न मार डाला क्यों कि यदे। या की यद बाचा मूचा की व्यवस्था की युस्तक में लिखी है कि पुत्र के कारण पिता न मार डाला जार श्रीर पिता की कारण पुत्र न मार **डाला जार जिस ने पाप किया हा वहीं उस पाप** के कारण मार डाला जाए॥ १। उसी ग्रमस्याद्य ने लोन की तराई में दस इजार रदोमी पुरुप मार **डाले श्रीर मेला नगर से यु**ह करके उसे ले लिया श्रीर उस का नाम योक्तेल् रक्खा श्रीर वह नाम शाज तक चलताः है ॥

८। तब श्रमस्याष्ट् ने इसारल् के राजा यहाश्राश् के पास खेा येष्ट्र का पाता श्रीर यहाश्राहाज् का पुत्र

या दूता से कहला भेजा कि या हम एक दूसरे का साम्हना करें॥ १। इसाएल् के राजा यहायाश ने यहुदा के राखा खमस्याह के पास यों कहला भेजा कि लबानान् पर के एक महम्रेड़ी ने लवानान के एक देवदार के पास कदला भेजा कि अपनी चेटी मेरे घेटे का व्याह दे इतने में खर्वानान् में का एक वनैला पशु पास से चला गया थार उस महबेरी की रौंद डाला। १०। तू ने एदोर्मियों की जीता ती है इस लिये तू फूल चंठा हैं। उसी पर छड़ाई मारता हुआ घर में रह जा त ग्रपनी सानि के लिये यहां क्यों साथ डालेगा निस से तू क्या घरन यहूदा भी नीचा खाएगा। १९॥ पर समस्याइ ने न माना सा इसाएल् के राजा बहा-आश् ने चढ़ाई किई श्रीर उस ने श्रीर यहदा के राजा षामस्याङ् ने यहदा देश के वेत्रोमेश् में एक दूसरे का साम्द्रना किया ॥ १२ । श्रीर यहूदा दक्षाण्ल् से हार गया थीर एक एक अपने अपने हरे की भागा ॥ १३। तब इन्नारल्का राजा यहीयाय यहूदा के राजा अमस्याइ की जे अहत्याद का पाता थार यहात्राश का पुत्र या चेत्शेमेशू मे पकड़ा और यस्थलेस् की गया खीर यस्थलेस् को शहरपनाइ से से रप्रेमी फाटक से कोनेवाले फाटक की चार सा द्वाय गिरा दिये॥ १८। थीर जितना सीना चादी ग्रीर जितने पात्र यहोवा को भवन में ग्रीर राजभवन के भण्डारों में मिले उन सब की श्रीर बन्धक लोगों को मी लेकर वह शेंामरीन की लीट गया॥ १५। यही आश्रुके थीर काम की उस्ने किये श्रीर उस को बीरता ग्रीर उस ने किस रीति यहूदा के राजा श्रमस्याह् वे युद्ध किया यद सब क्या इसारल् के रासाओं के इतिहास की पुस्तक मे नहीं लिखा है ॥ १६ । निदान यात्रांश् श्रपने पुरखायों के संग सेाया थीर उसे इसारल् के राजाओं के बीच शामरीन् में मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र यारीबास् उंस के स्थान पर रास्ना हुया ॥

प्रा यहीषाहाज् के पुत्र इसारल् के राजा यहीषाश्र के मस्ने के पीक्षे वेग्याश्र का पुत्र बहुटा

(१) गूल में तेरे मन ने तुमी चठाया है।

<sup>(</sup>१) मर्थात् ईश्वर का दनाया।

का राजा भमस्याष्ट् पन्द्रद घरस जीता रहा ॥ १८ । | के साथ उस ने युद्व किया श्रीर दिमाल् यमस्याष्ट्र की बीर काम वया यष्ट्रदा की राजाओं की इतिहास की पुन्तक में नहीं लिखे हैं। १९। जब यस्थालेम् में उस की धिक्ष राजद्रोष्ट की ग्रोष्ट्री किई गई सब घट लाकीश की माग गया से उन्दों ने उस को लिये लाकी शु सो भेजकर उस की यदां मार जाला ॥ २०। तय यद घोड़ीं पर रखकर यह शलेम् में पहुंचाया गया श्रीर यहां उस के पुर-खाओं के योच उस की दासदपुर में मिट्टी दिई गर्च ॥ २१ । तथ सारी यहूदी प्रजा ने स्राज्यां हु की की है। तह यर का या लेकर एस के पिता श्रमस्याद के स्थान पर राजा कर दिया ॥ २२। ब्रद्ध राजा जनस्यार व्यवने पुरव्याच्या की सम से।या दस की पी की पार्चाह ने एलत् की दृढ काकी यहदा के वय में फिर कर लिया।

(ट्रसरे बारीयाम् का राज्य.)

**३३। यह दा के राजा वाषाश्यके पुत्र बामस्याह्** के राज्य के पद्भद्रध घरस में इसारल् के राजा वाबाण् का पुत्र याराखाम् शामरीन् मे राज्य करने लगा थार एकताल स घरस ली राज्य फरता रहा। २४। उस ने बद किया जी यदावा के लेखे बुरा है पर्धात् नवात् के पुत्र यारीधाम् विष ने इसारल् से पाप कराया चा उस के पापी के खनुसार घट करता रहा थीर उन से बर जलान हुआ। २४। उस ने दराएल् का रिवाना इमात् की घाती से ले खराया के ताल लें। क्यों का त्यां कर दिया जैसे कि इसा-रल् के परमेण्यर यद्दावा ने श्रीमते के पुत्र अपने दास ग्राचेपर्वासी याना नत्री के द्वारा कहा था। २६। क्योकि यदाया ने दसाग्ल्का दुख देखा कि यदुत ही कठिन' है यरन क्या यधुशा क्या स्थाधीन कोई भी यदा न रहा छीर न इसाएल को लिये कोई उदायक था ॥ २०। यदे। या ने न कदा या कि मै इस्रारल्का नाम धरती पर से मिटा डालू गा परन्तु उस ने यात्राश् की पुत्र यारी वास् की द्वारा उन की हुटकारा दिया ॥ २८। यारीवास की थीर स्व जाम जी उस ने किये थीर कैसे पराक्रम (१) मून में अहुराः १५, मूल में प्राकाश'के तले।

को जो पहिले यह दा के राज्य में घे इसाएल के वश में फिर कर लिया यह सब वया दवारल् के राजाओं के इतिदास की पुस्तक में नहीं लिखा है ॥ २९ । निदान यारी धाम् प्रपने पुरक्षास्रो के मग्रा क्षेत्र क्षाएल् के राजा थे साया और उस का पुत्र जक्यांच उस के श्यान पर राजा धुस्रा॥ ( भाजयाह का राज्य )

१५ इसायल् के राजा यारीबास् के यटूदा की राजा अमस्याद का पुत्र अजयीद राजा हुआ। ॥ २ । जब वह राज्य करने लगा तब से।लह धरस का था श्रीर यस्थलेम् मे वावन वरस ला राज्य करता रहा थीर इस को माता का नाम यकात्याद था जा यह्यलेम् की थी ॥ ३ । जैसे उस का विशा अमस्याद् घद किया करता या जा यद्दीया के लेखे ठीफ दै बैसे दी बह भी करता था॥ ४। तीमां कर्ने स्थान शिराये न गये प्रजा के लेगा तब भा उन पर खाँस चकारो खाँर छूप बसारो रहे॥ ५। यदे। या ने उस राजा की ऐसा मारा कि वह मरने की दिन सी को को रहा श्रीर अस्तरा स्काधर मे रदता या थीर याताम् नाम राजपुत्र उस के घराने के काम पर ठदरकर देश के लेगों का न्याय करता प्रा॥ ६ । श्रक्षयीद् की पीर सब काम जी उस ने किये से वया महूदा के राजाकों के इतिहास की प्रम्तकामे नदी लिखे दे॥ छ। निदान अवर्याद् क्रपने पुरुवाकों के संग साया क्षार उस की दाजदपुर में उस के पुरवाफों के बीच मिट्टी दिई गई थार उस का पुत्र योताम् उस के स्थान पर राक्षा हुआ।।

(जक्याह का राज्य)

द। यहूदा के राजा अजर्याच् के अस्तोस्य बरस से याराखास का पुत्र जक्षयीह इसारल पर शामरान् मे राज्य करने लगा थार छ. महीने राज्य किया॥ ९। उस<sup>्</sup>ने श्रयने पुरस्ताओं की नाई यह किया जेा यदेग्या के लेखे बुरा है अधात् नवात् के पुत्र यारीवास् जिस ने इसाएल् से पाप कराया था उस के पापा

के अनुसार श्रष्ट करता रहा ग्रीर एक से श्रह ग्रसा न हुआ। १०। श्रीर याक्षेश्र के पुत्र श्रह्म ने उस से राजद्रोह की ग्रीष्ठी करके उस की प्रजा के साम्हने मारा ग्रीर उस का घात करके उस के स्थान पर राजा हुआ। १९। जक्ष्योह के ग्रीर काम इसाएल् के राजाग्रों के इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। १२। यों ही यहात्रा का श्रह वचन प्राह्मा जा उस ने येह से कहा था कि तेरे परपेति के पुत्र लों तेरी सन्तान इसाएल् की ग्रह्मी पर विराजती जाएगी ग्रीर श्रेसा ही हुआ।

# (श्रञ्जन का राज्य)

१३। यहूदा के राजा चिंजायाह् के उनताली सेवे वरस में यां बेश का पुत्र श्रा स्वा करने लगा और महीने भर शोमरान् में राज्य करता रहा॥ १४। क्यों कि गादी के पुत्र मत्रहेस् ने तिकी से शोमरान् की जाकर यां बेश के पुत्र श्रा स्वा करता रहा॥ १४। क्यों का जाकर यां बेश के पुत्र श्रा स्व की व्य श्रा स्व स्व स्वान पर राजा हुआ॥ १५। श्रा से बेश काम श्रीर उस ने राज देश को जी गोष्ठों किई यह सब इसारल् के राजा श्री के दिशा की जी गोष्ठों किई यह सब इसारल् के राजा श्री के दिश को ति प्रति हों से जाकर सब निवासियों श्रीर श्रा साम प्रा के देश समेत ति सह की दिश का मार लिया कि ति प्रति हों ने उस के लिये फाटक न खोले श्रे से उस ने उसे मार लिया श्रीर उस में जितनी ग्रमंत्रती स्त्रियां श्रीर उन सभी को चीर हाला॥

## (नमहेम का राज्य)

प्रशासिक स्वान स्वर्णा के उनताली सर्वे व्यस्त में गादों का पुत्र मनहेम् इसारल् पर राज्य करने लगा सीर दस वरस लों शोमरेन् में राज्य करता रहा ॥ १८ । इस ने वह किया ना यहावा के लेखे व्या है अर्थात् नवात् के पुत्र याराबाम् जिस ने इसारल् से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार वह करता रहा सीर उन से वह जीवन भर खला न हुआ ॥ १९ । अन्न्यूर् के राजा पूल् ने देश पर चढाई किई बीर मनहेम् ने उस की हजार

किक्कार् चान्दी इस इच्छा से दिन्हें कि , यह मेरा सहायक है। कर राज्य की मेरे हाथ में स्थिर रक्ष्ये।। २०। यह चान्दी अञ्चर्र के राजा की देने के लिये मनहेम ने बड़े छड़े धनवान इसारितयों से ले लिई एक एक पुरुप की पचास पचास श्रेकेल् चान्दी देनी पढ़ी से खश्चर्र का राजा देश की छोड़कर तै। यहाँ से खश्चर्र का राजा देश की छोड़कर तै। यहाँ से खश्चर्र का राजा है अप की उसकर तै। उस का स्वारल् के राजाओं के हितहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं।। २२। निदान मनहेम् अपने पुरुवायों के संग सेया श्रीर उस का एत्र पक्ष्माह उस के स्थान पर राजा हुआ।।

#### (पकस्माह का राज्य)

२३। यहदा के राजा ग्रजयाह के पचासवे बरस में मनहेम् का पुत्र पक्षद्याइ शामरीन् में इसारल् पर राज्य करने लगा और दो वरस ली राज्य करता रहा ॥ २८ । उस ने वहः क्रिया जी यहीवा की लेखे वुरा है अर्थात् नवात् के पुत्र यारीवास् जिस ने दिखारल् से पाप कराया था उस की पापी की अनुसार वह करता रहा धीर उन से वह ग्रलग न हुआ। । ३५ । उस को सदीर समस्याह की पृत्र पेकइ ने उस से राजद्रोह की ग्रोही करके शोमरीन् के राजभवन के गुम्मट मे उस की थीर उस के सा खर्गी व्य श्रीर अर्थे के। मारा भीर पेकह के यंग पचास गिलादी पुरुप घे स्रीर वह उस का घात करके उस के स्थान पर राजा हुआ।। ३६। पक्ष ह्या इ के बीर - सब काम जी उस ने किये सी इसारल् को राजाग्री की इतिहास की पुस्तक मे लिखे हैं।

#### (पेक्षह्का राज्य)

स्छ। यहूदा के राजा अजयाह के बावनवें बरस में रमस्याह का पुत्र पेकड शोमरेन में इसारस् पर राज्य करने समा श्रीर बीस बरस सो राज्य करता रहा ॥ २८। उस ने बह किया सो यहावा के लेखे खुरा है अर्थात् जैसे पाप नवात् के पुत्र यारीखाम् जिस ने इसारस् से पाप कराया था उस के पापों के अनुसार बह करता रहा श्रीर उन से बह असम न हुआ। ॥ २९। इसारस् के राजा पेकड् के दिनों में

<sup>(</sup>१) भयात् प्रजर्याह ।

षाशूर् के राजा तिम्लीरपलेगेर् ने खाकर इप्योन् षावेत्वेत्माका यानाद केरेश् थार दासार नाम नगरा का श्रीर गिलाद श्रीर गालील वरन नप्नाली के सारे देश को भी ले लिया थ्रीर उन के केले। की बंधुआ करके अञ्जूर् की से गया ॥ ३०। उक्तिण्याष्ट् की पुत्र याताम् के घीरवे बरस में रला के पुत्र रागे ने रमस्पाद् के पुत्र पेकद् से रासद्रोह की ग्रीष्ट्रो करके उसे मारा थीर उसे घात करके उस के स्थान पर राजा हुथा। ३९। प्रेक्सट् के बीर सद्य काम जी उस ने किये सी इसारल् के राजायों के इतिष्टास की पुस्तक मे लिखे हैं।।

(याताम् का राज्य)

३२। रमल्याद् को पुत्र इताएल् को राजा पेकद् के दूसरे बरच में यहूदा के राजा उन्जिप्याद् का पुत्र योताम् राजा हुआ । इह । जय यद राज्य करने लगा तय पचीस घरस का या खार यस्य सेम् मे से।लद्द यरम लें। राज्य करता रहा सीर उस की माता का नाम यदशा या घटी सादोक् की घेटी घो ॥ इष्ट । उस ने यह किया जो यदेखा के लेखे ठीक है अर्थात् जैसा उस के पिता चिन्नियाह ने किया था ठीक वैमा ही उस ने किया ॥ ३५ । तीभी द्वें स्थान गिराये न गये प्रजा के लेगा उन पर तय भी याल चढाते थीर धूप सलाते रहे। यहाया की मयन के' उपरती फाटक की इसी ने बनाया॥ इद । योसाम् के थीर सब काम की उस ने किये ये क्या यष्ट्रदा के राजायों के इतिष्टास की पुन्तक में नहीं लिये है ॥ ५०। उन दिना में यदावा बराम् के राजा रसीन् के। चार रमल्याष्ट् की पुत्र पैकष्ट् की यष्ट्रदा के विरुद्ध भेजने लगा ॥ ३८ । निदान वातास् श्रपने पुरस्तायों की सा सीया स्नीर सपने मूलपुरुष दाजद के पुर में अपने पुरक्षाओं के बीच उस की। मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र बादाल् उस की स्थान पर राजा शुप्रा ॥

(पाहाल का राज्य)

बाद्याज्ञ राज्य करने लगा तथ वद वीस वरस का या थीर सेलद धरस ली यस्त्रलेम् मे राज्य करता रहा थीर अपने मूलपुष्प दालद का सा काम नहीं किया के। उस की परमेश्वर यहावा के लेखे ठीक दै॥ ३। परन्तु यद इस्राएल् के राजायों की सी चाल चला घरन उन जातियों के घिनीने कामों के षानुसार जिन्हें यदीया ने इसार तियों की साम्दने से देश से निकाल दिया था उस ने खपने बेटे की खारा में छोम कर दिया ॥ ८ । श्रीर कंचे स्थाना घर श्रीर पदािक्यों पर खीर सब दरे वृक्षों को तले बद बालि चढाया थीर धूप जलाया करता था॥ ५। तब ष्यराम् के राजा रसीन् ख्रीर रमस्याद् के पुत्र इसा-एल्की राजा पेक इने यस्त्र लेस् पर लड्डने की लिये चढाई किई थ्रीर उन्हों ने आदान की घेर लिया पर युष्ट करके उन से कुछ न धन पड़ा ॥ ६ । उस समय अराम् के राजा रसीन् ने एलत् की अराम् के बग में करके यहूदिया की वटां से निकाल दिया तय अरामी लेगा रलत् की गये और आजं के दिन लें। यहां रक्षते है।। ७।' थ्रीर खाहाज् ने दूत भेजकर अण्यूर्क राजा तिरलत्यिले छेर्के पास कहला भेजा कि मुभे अपना दास घरन घेटा जानकर चढाई कर थ्रीर मुर्भ अराम् के राजा थ्रीर इखारल्को राजाको दाय वे वचा को मेरे विक्त उठे दे॥ द। सीर खाद्याज् ने यद्याचा के भवन में खीर राजभवन के भगड।रीं में जिसना साना चान्दी मिली उसे प्रश्रार की राजा की पास भेंट करकी भेज दिया ॥ ९। उस की मानकर अन्न्यूर के राजा ने टिम इक् पर चठाई किई थीर उसे लेकर उस के लेगों का वधुया करके कीर् की ले गया थीर रसीन् की मार डाला॥ १०। तय राजा यादाज् यात्रार् के राजा तिम्लिस-लेसेर् से भेट करने के लिये दामान्य का गया थीर यहां की खेरी देखकर उस की सारी बनावट के खनुसार उस का नक्षण करियाद् याजक के पास नमूना करकी भेज दिया॥ १९। ठीक इसी नमूने के १६. इमल्याह् के पुत्र पेकट् के स्त्रद्वे यनुसार किसे राजा आदाज् ने दिनाक् से भेजा था वरस में यहूदा के राजा जिस्साह् याजक ने राजा आदाज् के दिनाक् से योताम् का पुत्र स्राष्टान् राज्य करने लगा ॥ २ । अध्य स्थाने लें एक विदी वना दिई ॥ ९२ । जब राजा

१३। उसी बेदी पर उस ने अपना हामबलि श्रीर ग्रमुझलि जलाया थीर ग्रर्घ दिय। श्रीर मेलखलियों का लेाहू किडक दिया॥ १८। खीर पीतल की जी वेदी यहावा के साम्हने रहती थी उस की उस ने भवन को साम्बने से अर्थात अपनी वेदी पीर यहीवा के भवन के बीच से हटाकर उस वेदी की उत्तर खार रखा दिया॥ १५। तब राजा श्राष्ट्राज् ने करिय्याद् याजक की यह श्राज्ञा दिई कि भार के हामबाल सांक के बानुबाल राजा के देवमबलि थीर उस के अनुबलि थीर सब साधारण लेगों के हामबलि बनुबलि बीर बर्घ बड़ी वेदी पर चक्या कर और दीमखलियों थीर मेलखलिया का सब लोड़ उस पर हिडक थीर पोतल की विदी के विषय में विचार कर्षगा ॥ १६ । राजा ष्राप्टाज् की इस ष्राचा के ष्रनुसार करियाइ याजक ने किया॥ ५७। फिर राक्षा ब्राहाल् ने पायेां की पटरियों की काट डाला थीर दै। दिया की उन पर से चतार दिया थीर गंगाल की उन पीतल के वैलें पर से जो उस को तले घे उतारकर पत्यरीं के फर्श पर धर दिया॥ १८। श्रीर विशास की दिन की लिये के हाया हुन्ना स्थान भवन मे बना या कीत राजा की बाहर स प्रवेश करने का फाटक उन, दोनी को, उस ने ग्राश्यूर् के राखा, के कारण प्रदेशवा के भवन में किपाधादया॥ १९। ग्राहान, के ग्रीर काम जो उस ने किये वे क्या यष्ट्रदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं, लिखे है। २०। निदान आहाज् श्रपने पुरवाओं के सा साया थार उसे उस के पुरवाओं के बीच दालदपुर में मिट्टी दिई गई, बीर उस काः पुत्र दिल्बियाइ उस के स्थान पर राजा, दुश्रा॥

(है। ये सा राज्य ग्रीर इसारसी राज्य का टूट जाना)

१९ यहूदा के राजा बाहाज् के बारहवें बरस में एला का पुत्र होशे शोमरीन् में इक्षारल् पर राज्य करने लगा श्रीर नै।

दिसिक्क् से आया तब उस ने उस बेदी की देखा | बरस लें राज्य ,करता रहा ॥ २ । इस ने बही थीर उस की निकट जाकर उस घर खींस चढाये॥ किया जी यहावा की लेखे वुरा है पर इसारल् को उन राजाकी को खराधर नहीं जो उस से पहिले थे॥ ३। उस पर स्रम्पूर् के राजा मल्सनेसर् ने चुकाई किई थीर देशो उस के अधीन दीकर उस की भेट देने , लगा ॥ ४ । पर अध्यूर् के राजा ने देश्ये, की राजद्रोह की ग्रोष्ट्री करनेहारा जान लिया क्योंकि चय ने सा नाम मिस्र को राजा की पास दूत भेजे खार षाश्रार के राजा के पास सालियाना भेट भेजनी के। इ दिई इस कारण प्रश्रुर्की राजा ने उस की बन्द किया और बेड़ी डालकर बन्दीगृह में डाल दिया। ध । तब अश्रूर् के राजा ने सारे देंग्र पर चढाई किई वैगर शोमरीन की जाकर तीन वरस ली उसे घेरे रहा॥ इ.। होशे की नीवें ब्रस्स में अञ्जूर की राजा । ने शोमरोन् की ले लिया थीर इसारल् की अश्रूर् में ले जाकर इलड़ में खीर हावीर खीर गीजान् निदियों के पास थार मादियों के नगरीं में खसाया॥ o । इस का यह कारण है कि यदापि इसारलिया का परमेश्वर यहीवा उन की मिस्र की राजा फिरीन् के दाय से हु डाकर मिस देश से निकाल लाया था तीभी उन्हों ने उस के विकद्व पाप किया श्रीर पराये देवताओं का भय माना चा, दा श्रीर बिन जातियां का यहावा ने इस्रार्शवयां के साम्हने से देश से निकाला था उन की राति पर भारा अपने राजाखों की चलाई हुई रीतियों पर चले थे॥ १। थीर रहसारिलयों ने कपट करके प्रापने प्रमोध्वर यदेग्या के विक्षु अनुचित काम किये कैसे कि पहरखों की गुम्मट से ले गढ़वाले नगर लें। प्रपनी सारी बिन्तियों में उसे स्थान बना सिये थे, १०। थीर सब कची पर्हाद्या पर थार सब हरे वृक्षा के तले लार्डे खीर अजेरा खंडे कर लिये घे, १९। कीर रेसे क्वे स्थानों में उन जातियों की नाई जिन की यहीं वा ने उन के साम्हने से निकाल दिया घा घूप जलाया श्रीर यहे। वा की रिस्त दिलाने के योग्य धुरे काम किये थे, १२। श्रीर मूरतीं की, उपाचना किई, जिस के, विषय यहावा ने उन में कहा या कि तुम यह काम न करना॥ १३। तै।भी यद्याया ने, यद्य निवयों

<sup>। (</sup>१) नूस में घुना।

कर उस सारी व्यवस्था के अनुसार तो में ने तुम्हारे जिसे पाप याराधाम् ने किये घे वैसे ही पाप इसारली राप तुम्हारे पास पहुचाई है मेरी आचाओं थार का पहाया ने इसारल का अपने साम्हने से दूर कर विधिषों की माना करे। । पर सन्दों ने न दिया तैसे कि सस ने अपने सब दास निक्षयों के द्वारा माना धरन खपने उन पुरखायों को नाई जिन्दों ने द्रापने परमेश्वर यद्दावा का विन्त्रास न किया या वे भी एडीले यने॥ १५ । ग्रीर ये उस की विधियो थीर वापने प्रयाणी के साथ उस की वाचा थार क्षा वितीनियां उस ने उन्दे दिई घी उन की तुन्क ज्ञानकर निकस्सी धातों की पीछे हो लिये जिस से वे जाव निकासे है। राव ग्रीर जावती चारी ग्रीर की उन जातियों के पंछे भी जिन के विषय परावा ने उन्दे याचा दिई थीं कि उन के से काम न करना। १६। द्यान उन्हों ने अपने परमेश्वर यहे।वा की सव षाजाषी का त्याग दिया थीर दी चहही की मूरत ठालकर यनाई थ्रीर प्रमेरा भी यनाई ग्रीर प्राकाम के सारे गण के। दग्डवत् किई थीर वाल् की रुपामना किई, १९। थार सपने घेटे घे टेपां का षाग्र में देशन फरके चढाया बीर भावी कदनेदारी से पूछने चौर ठोना करने लगे थैर से पदीया के लेग्ये युरा है जिस से यह रिस्थियाता भी है उस के करने के। प्रयमी एक्का से विक गर्ये ॥ १८। इस कारक यराया दवारल् से यति क्रीधित हुआ थीर उन्दे अपने साम्दने से हूर कर दिया, यहूदा का गीय होड़ थीर कोई यचा न रहा॥ १९ । बीर यहूदा ने भी प्रपने परमेश्वर यदीखा की प्राज्ञारं न मानी यरन जी विधियां इसाएल् ने चलाई थीं उन पर चलने लगे ॥ २०। मेा यदीया ने इसाएल् को सारी सन्तान का क्रीड़कर उन की दुः दा दिया थीर लूटनेहारी के ष्टाच कर दिया थीर अन्त में डर्न्ट अपने साम्दने से निकाल दिया। २१। उस ने इसाग्ल् की सा दाकद के घराने के दाच से छीन शिया थीर उन्हों ने नयात् के पुत्र यारीयास् की जपना राजा किया

थीर सब दर्धियों के द्वारा इसायल् थीर यहूदा की यह थीर यारी खाम ने इसायल् की यहाबा के पे के चलने कहकर सिताया था कि खपनी धुरी चाल क्षेत्र- में खीचकर उन से बढ़ा पाप कराया॥ २२। से पुरस्ताओं को दिरं धी थीर जपने दास नांध्या को भी करते रहे थीर उन से अलग न हुए ॥ २३। अन्त कटा था। मेा इसारल् अपने देश से निकालकर प्रकार की पहुंचाया गया जहा वह खाज के दिन लीं रहता है॥

(इसारल के देश में यान्यजातियासी का यसाया जाना)

२४। जीर अश्रुर् के राजा ने स्राधेल् कृता अध्या इमात् खीर चपर्वम् नगरी से लीगों की लाकर इसारिलयों के स्थान पर शेमिरीन् के नगरीं में बसाया से। ये ग्रामरान के प्राधिकारी दीकर उस के नगरीं में रप्टने लगे॥ २५। जब वे वदां परिले परिल रहने लगे तब यदावा का भय न मानते घे इस कारण यहीया ने उन के बीच सिंह भेजे की उन की मार हालने लगे॥ २६। इस कारण उन्छों ने अञ्जूर् के राज्ञा के पास कदला भेजा कि जो कारियाँ तूने उन के देशों से निकालकार शामरानु के नगरीं में यसा दिई हैं वे उस देश के देवता की रीति नदीं जानतीं इस से उस ने उन के बीच सिंह भेजे है जो वन की इस लिये मार डालते है कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते ॥ २०। तत्र प्रण्यूर् के राजा ने प्राचा दिई कि जिन याजकों की तुन उस देश से ले थाये उन में से एक की वहाँ पहुंचा दे। श्रीर वे घटां जाकर रहें थीर वह उन की उस देश के देवता की रीति सिखाए॥ २८। से जी याजक भामरीन् से निकाले अये घे उन में से एक जाकर चेतेल् में रधने लगा कीर उन की विखाने लगा कि यहाया का मय किम रीति भानना चाहिये॥ २९। ताभी एक एक जाति के लेखा ने व्यपने व्यपने निव देवता बनाकर खपने खपने वसाये हुए नगर से चन कचे स्थानी के भवनी में रक्क्वी का शामरानिया ने बनाये थे ॥ ३०। बाबेल् के मनुष्यों ने ता (१) मूल ने कही गर्दनपासे। (१) मूल ने उन्हों ने पार्यने सुक्कीत्स्वनीत् की यूल् के मनुष्यों ने नेशिल की छमात् की येप दाला।

निमज् खीर तर्ताक् का स्थापन किया खीर अपर्वेमी सारा अपने चेटों का बद्रमोलेक बीर बनमोलेक् नाम सपर्वेम् के देवता थीं के लिये हाम करके चठाने लगे । ३२। यों वे यद्यावा का भय मानते ती ये पर सव प्रकार के लेगों। मे से कचे स्थानों के याजक भी ठहरा देते थे जा जब स्थाना के भवनी में उन के लिये बाल करते थे॥ ३३। वे यहाथा का भय मानते ते। घे पर उन जा तयों की रीति पर जिन के क्षंच से व निकाल गये थे खपने खपने देवतायो की भी उपासना करते रह ॥ ३४ । खाज के दिन सों वे ध्रपना वाहिली रीतियों पर चलते हैं वे यहाया का भय नहीं मानते श्रीर न ते। खपनी विधियों श्रीर नियमें पर थ्रीर न उस व्यवस्था थ्रीर खाचा के बानुसार चलते है जी यदीया ने याकूव की सन्तान की दिई थो जिस का नाम उस ने इसारल् रक्खा था ॥ ३५ । उन से यहावा ने वाचा वांधकर **इन्दे यह ब्राज्ञा दिई घो कि तुम पराये देवताओं** का भय न मानना न उन्हें दराइवत् करना न उन की उपायना करना न उन की बील चढ़ाना॥ इदै। परन्तु यद्दीवा जो तुम की बढ़े बल थीर बठाई हुई मुजा के द्वारा मिख देश से निकाल ले आया तुम उसी का भय मानना उसी की दख्डवत् करना थीर उसी की खींस चढ़ाना॥ ३०। थीर की जी विधिया और नियम श्रीर जी व्यवस्था श्रीर श्राचारं उस ने तुम्हारे लिये लिखीं उन्हे तुम सदा चै।कसी से मानते रहा खीर पराये देवतायों का भय न मानना ॥ ३८ । श्रीर जी बार्चा में ने तुम्हारे साध बांधो है उसे न बिसराना ग्रीर पराये देवताग्री का भय न मानना ॥ ३९ । क्षेत्रल खपने परमेश्वर यहीवा का भय मानना बही तुम की तुम्दारे मृख अनुस्री के हाय से बचारमा ॥ ४० । तै। भी उन्हों ने न माना पर वे अपनी पहिली रीति के अनुसार करते रहे। ४१। से वि जातियां यदावा का भय मानती ता घीं क्षीर व्यपनी खुदी हुई मूरती की उपायना भी करते रहे और जैसे वे किसते थे वैसे ही उन के वेटे पाते भी याज के दिन ली करते हैं।

(हिजकियाह के राज्य का ग्रारम)

१८ राजा के पुत्र इसारल के राजा देशों के तीसरे बरस में यहूदा के राका खाद्याक् का पुत्र दिक्कियाद् राक्षा हुन्ना ॥ ३। जब वह राज्य करने लगा तब पचास बरस का या ग्रीर उनतीस वरस ला यस्त्रलेम मे राज्य करता रहा थ्रीर उस की माता का नाम अबी चा जा जक्रयं ह की घेटी थी ॥ ३। जैसे उस के मूल-पुरुष दासद ने खर्दी जिया ह्या जी यद्याया के लेखे ठींक है बैसा ही उस ने भी किया। ह। उस ने क्र क्यान जिया दिये लाठी की तीक दिया खशेरा का काट डाला थार पीतल का जा सांप मुसा ने वनाया या उस की उस ने इस कारक चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इश्वारली उस के लिये ध्रम जलाते थे और उस ने उस का नाम नहुश्तान् रक्खा ॥ ५ । वह इसारल् के परमेश्वर यदीया पर मरीसा रखता था। थीर उस के पी है यहूदा के सब राजाओं में कोई उस के बराबर न हुया और न उस से परित्ते भी ऐसा काई हुआ या॥ ई । श्रीर छड यदीवा से लगा रहा श्रीर उस के पीड़े चलना न क्षेत्र थीर ने। खाज्ञारं यद्यावा ने मूसा की दिसे थी उन का बद पालन करता रहा ॥ ७। से यहावा उस को संग रहा थार जहां कहीं यह जाता था वद्यां उस का काम सुफल देशता या स्रीर उस ने श्राप्यूर के राजा से वलवा करके उस की कधीनता कोड दिई ॥ ८ । उस ने ग्रास पास के देश समेत अन्जा लों क्या पहक्यों के गुम्मट क्या गढ़वाले नगर के सब पांलश्रातियों की मार लिया।

१। राजा दिल्कियाद् के चै। घे घरस में जो रला के पुत्र इसारल् के राजा दी घे का सातवां वरस था अक्षूर् के राजा शलने सेर्ने ग्रेमरीन् पर चकाई करके उसे घेर लिया॥ १०। श्रीर तीन बरस के बोतने पर उन्हों ने उस की ले लिया सा दिल्कियाद् के कठवे वरस में जो इसारल् के राजा हो का नी वां बरस था श्रीमरीन् ले लिया गया॥ १९। सब अक्षूर् का राजा इसारल् की बंध्या करके

<sup>. (</sup>१) मूलार्ने उन के,पुरसा।

<sup>(</sup>१) पार्थान्, पीतल का टुकरा।

भाशूर्में से गया थीर इसह्में थीर हाधीर् थीर भरोसा करता है ॥ २०। तूं तो कहता है कि नेर यहां गोजान् निहयों के पास भीर मादियों के नगरीं में युद्ध के लिये युक्ति थीर पराक्षम है सा किवल खसा दिया ॥ १२। इस का कारण यह था कि उन्हों वात ही धात है तू किस पर भरोसा रखता है ने भापने परमेश्वर यहाया की घात न मानी घरण कि तू ने मुझ से खलवा किया है ॥ २९। सुन तू तो उस को धाला को तोड़ा थीर जितनी खालागं तो उस कुचले हुए नरकट खर्थात् मिस पर भरोसा यहाया के हास मूसा ने दिश्रे थीं उन की टाला रखता है उस पर यदि कोई टेक लगाए तो वह भीर न उन की मुना न उन की खनुसार किया ॥

( सन्देरीम् भी पदाई पीर उस की सेना का विनाय )

१६। हिलाकियाए राजा के चौदर्घ घरम मे प्राण्यूर् के राजा चन्हेरीय ने यहदा के सब गढवाले नगरां पर खड़ाई करकी उन की ले लिया ॥ 98 । तय यष्ट्रदा के राजा धिक्कियाद् ने पश्र्यूर् के राजा के पार लाकीण की कल्ला भेजा कि मुक में अपराध पुत्रा मेरे पास से लैंट जा बीर जो भार तू सुक्त पर डाले उस की मै उठावगा। से प्रश्रार्के राजा ने यहूदा के राजा छिज्ञिकयाह के लियं तीन से किक्कार् चादी थीर तीस किक्कार् साना ठदरा दिया॥ १५। तब जितनी चांदी पहाया के भवन और राजभवन के भगढारा में मिली उस सय की रिज्ञिकयाद ने उसे दे दिया।। १६। चस समय दिज्ञिकाष्याष्ट्रने यद्यायाको मन्दिरको कियाडे। से भीर उन राभी से भी जिन पर यहदा के राजा दिज्ञिकयाद ने साना मढाया या केने की कीलकर प्राण्यूर के राजा की दे दिया ॥ १०। तीभी पाश्रुर् के राजा ने तर्तान् रय्मारीम् फीर रय्शाके को यही सेना देकर लाकीश से यहशलेम के पास दिज्यिण्याद् राजा के विषद्ध भेज दिया सी व यस्फलेस् की राये श्रीर यहां यहुचकर उपरले पे। खरे की नाली के पास धोळियों के खेत की सहस पर जाकर खडे दूर ॥ १८ । ग्रीर जय उन्हों ने राजा की पुकारा तय दिल्कियाद का पुत्र रत्या-कीम् जो राजध्यराने के काम पर था और ग्रेया जो मत्री था श्रीर पासाप्का पुत्र योबाद् जा दतिहास का लिखनेधारा या ये सीनी उन के पास बाहर निकल गये ॥ १९ । रयूणाको ने उन से कदा दिज्िकण्याद् से कदा कि मदाराजाधिरास अर्थात् पारगूर्का राखायें कदता देकि तूयद क्या

वात ही वात है तू किस पर भरीसा रखता है कि तूने मुक्त से यलवा किया दे॥ २९ । सुन तू ती उस कुचले दुर नरकट खर्थात् मिस पर भरासा रखता है उस पर यदि कोई टेक लगार तो बह उस को दाथ में ज़ुमकार होदेगा। मिस का राजा फिरैं।न खपने सद्य भरीसा रखनेवारी के लिये गेसा धी द्वाता है। २२। फिर यदि तुम सुक्त से कदि। कि दमारा मरीसा अपने परमेग्वर यहावा पर है ती क्या यह यही नहीं है जिस के अचे स्थानी पीर वेदियों की दिल्कियाद् ने दूर करकी यदूदा थीर यक्णलेम् से कदा कि तुम इसो येदी के साम्दने जा यबग्रलेम् मे दै दख्डवत् करना ॥ २३ । मेा खब मेरेस्थामी अश्रृष् के राजा के पास कुछ बधक रख तथ म तुभी दें। इतार घे। हे दूशा क्या तू उन पर सवार चठा सकेगा कि नहीं ॥ २८। फिर तू मेरे स्वामी के क्रोटे से क्रोटे कर्मवारी का भी कदा नकारके क्यों कर रथीं और सवारी के लिये मिस पर भरी सा रखता है ॥ २५ । क्या में ने यद्दीवा के विना करे इस स्थान की उजारने के लिये चढाई किई देयदेखा ने मुक्त से कदा दे कि उस देश पर चढाई करके उसे उजाह दे। २६। तब हिल्-कियाह के पुत्र रत्याकीम् खीर ग्रेहा कीर याखाह ने रव्याके से कहा अपने दासें से खरामी भाषा से द्याते कर क्योंकि एम उसे समभते है और दम से पहूरी भाषा से भरूरपनार पर बैठे हुए लेखों के सुनते बाते न कर ॥ २०। रख्शाको ने उन से कहा वया मेरे स्वामी ने मुक्ते सुम्हारे स्वामी ही के वा सुम्हारे हो पास ये याते कदने की भेजा है क्या उस ने मुसे सन लागी के पास नहीं भेजा जा शहरपनाइ पर बैठे है इस लिये कि सुन्दारे संग उन की भी प्रपनी विष्ठाखानाथीर खपना सूत्र पीना पड़े ॥ २८ । तय रव्याके ने खड़ा हा यहूदी भाषा में कंचे यह्य से कदा मदाराजाधिराज प्रधात प्रश्रार् के राजा की

<sup>(</sup>१) मूल में अमर्गवारिया में से एक प्रवर्ग का भी मुद्द केर की ।

बात सुने। ॥ २९ । राजा ये। कदता दें कि दिल्कि रेने यस्याकीम् को जी राजधराने के काम, पर पा व्याइ तुम की भुलाने न पाए क्योंकि वह तुम्हें मेरे द्वाध से बचान सकेगा॥ ३०। श्रीर बहतुम से यह कहकर यहावा पर भी भरीसा कराने न पाए कि यद्वीवा निश्चय इस की खवारगा थीर यह नगर थ्रश्रू के राजा के वश से न पहेगा। ३१। हिन्-कियाइ की मत चुना अण्यूर्का राजा करता है कि भेट भेजकर मुक्षे प्रथन करे। श्रीर मेरे पास निकल थायो तब थपनो थपनो दाखलता शार अंजीर के वृत्त के फल खायो। थार ग्रपने ग्रपने क्यूवड का पानी पीयो ॥ ३२ । पीछे में बाकर तुम को ऐसे देश में ले जाजंगा जे। तुम्हारे देश के समान अनाज स्नीर नये दाखमधु का देश राष्ट्री ख्रीर दाखवारिया का देश, जलपादया थीर मधु का देश है बहां तुम मरेगो नहीं जीते रहेगो से जब दिल्कियाद् यद कदकर तुम की बदकाए कि यदीया हम की वचारगातव उस की न सुनना॥ ३३। ध्या भीर जातियो के देवताओं ने श्रपने श्रपने देश की। व्यक्ष्यर के राजा के छाय से कभी वचाया है ॥ ३८। ष्टमात् श्रीर श्रर्पाद् के देवता कदा रदे सपर्वेत् देना क्षीर दृक्वा के देवता कहां रहे क्या उन्हें। ने शामरीन् को मेरे द्वाच से वचाया है। ३५। देश देश के सव देवताकों से से ऐसा कीन है जिस ने अपने देश की मेरे राष से त्रचाया हो फिर वया यदीवा यदशलेम् को मेरे हाथ वं बचारगा॥ ३६। पर चब लोग सुप रहे थे। र उस को उत्तर में एक बात न कही क्योरिक राजा की ऐसी खाचा थी कि उस की उत्तर न देना॥ ३०। तव हिल्कियाह् का पुत्र रस्याकाम् जो राज-घराने के काम पर था और ग्रेज्ञा की मन्त्री था ग्रीर श्रासाप् का पुत्र योखाद् जो इतिहास का लिखनेदारा या इन्हों ने हिल्कियोइ के पास वस्त्र फाई दुण जाकर रव्रशाक्षे की बाते कइ सुनाई ॥

तव यह अपने बस्त्र फाड टाट थोकार यहे। वाकी अठम संगया ॥ २। श्रीर उम ११ मूल ने नेरे साथ कार्यार्थाद करा।

बीर शेवा मन्त्री की ग्रीर धानकीं के पुरनियों की ना सब टाट खोढ़े हुए ये खामीस् के पुत्र यंशायाह नवी के पास भेज दिया ॥ ३। उन्हों ने उस से कहा हिज्कियाह यें कहता है कि ग्राज का दिन संकट थ्रीर उलक्ष्मे श्रीर निन्दा का दिन है. बच्चे सन्मने पर पुर पर जननी की जनने का धल न रहा ॥ 8 । वया जानिये कि सेरा परमेश्वर यद्दीया रव्शाके की सव वात सुने जिसे उस की स्वामी श्राप्त्र्र की राजा ने जोवते परमेश्वर की निन्दा करने की भेजा है ग्रीर की वाते तेरे परमेश्वर यद्दीवा ने सुनी हैं उन्हे दपटे से। तू इन वचे हुन्नी के लिये जी रह गये हैं प्रार्थना कर ॥ ५ । से हिन्कियाट् राजा के कर्माचारी यशा-याद् की पांच आये॥ ६। तब यशायाद् ने उन से कदा अपने स्वामी से कहा कि यदावा या कहता है कि की वचन तूने मुने दें जिन के द्वारा खण्णूर् के राजा के जना ने मेरी निन्दा किई है उन के कारण मत हर ॥ ७। सुन मे उस के मन मं प्रेरणा करंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश की लीट जाए थीर में उस की उसी के देश में तलवार से मरवा डालूगा।

द। से। रष्ट्रशाकेने लाटकर श्रश्यूर के राजा की लिझा नगर से युष्ट करते पाया क्योंकि उस ने सुना था कि वह लाकीश् के पास से सठ गया है॥ ९। श्रीर खब उस ने कूश् के राजा तिई। का की विषय यह सुना कि वह मुक्त से लड़ने की निकला है तब उस ने हिज्दियाह् के पास दूती को यह कहकर भेना कि, १०। तुम यहूदा की राजा हिर्ज़िक्याट् से यें कदना कि सेरा परमेण्टर जिस का तू भरोसा करता है यह कहकर तुमे धोखान देने पाए कि यदश वस् श्रष्टूर् के राखा के वश में न पहुंगा॥ १९। देख तू ने तो , धुना है कि क्षप्रशूर्को राजाको ने सब देशों से कीसा किया है कि उन्दे सत्यानाश ही किया है फिर क्या तू कि उन्हें सत्यानाभ ही किया है फिर क्या तू विकेश है फिर क्या तू तलस्सार् मे रहनेहारे एदेमी जिल जातियी का मेरे पुग्खायोग ने नाशा किया वया उन में में किसी जाति

<sup>(</sup>१) नूस में प्रार्थना खडा।

के देवताकों ने उस की यचा लिया ॥ १३ । इमात् का राम्ना स्रोर पर्पाद का राजा श्रीर सर्पर्वेस् नगर का राजा थार देना थार दट्या के राजा ये सव कदां रहे ॥ १४ । इस पत्री की हिल्किय इ ने दूती के द्वाच से लेकर पढ़ा तब यद्दावा के भवन में वाकर उस की यदाया के साम्दने फैला दिया ॥ १५ । चीर यदीया से यह प्रार्थना किई कि ऐ इसारल के घरमेञ्बर यद्याया दे कड्यों पर विराजनेदारे पृष्टियी के सारे राड्यों के कपर केयल तू ही परमेण्यर है खाकाण श्रीर पृष्यियी की तु हो ने बनाया है॥ १६। दे यदीया कान लगाकर गुन हे यहावा खांदा दी।लकर देख भीर सन्देरीय के घचना की सुन से जी उस न जीवते परमेण्य की निन्दा करने की करला भेजे दैं॥ १०। हे यहाया सच ता है कि बार्श्रर् कं राखायों ने लातियों की थीर उन के देशों की उलाहा है. १८। फीर उन के देवताओं की प्राप्त में भीका है ब्रोबेक्ति व इंग्यर न घे वे मनुष्यों के बनाये हुए काठ भीर पत्थर हो के चे इस कारत वे उन की नाम करने पाये ॥ १९ । सी खय है हमारे परमेश्वर यदे। या तू इम उस की द्वारा से बचा कि पृचियी के राज्य राज्य के लोग जान ले कि केवल सू नो यदावा दे ॥

भे पास यह कहला भेजा कि इलाग्ल का परमेक्टर यहायाया कहता है कि तो प्रार्थना तू ने क्षण्यूर के राजा सन्देरीय के विषय मुक्त में किई उसे में न सुनी हैं । २९ । उस के विषय मुक्त में किई उसे में न सुनी हैं । २९ । उस के विषय में यहाया ने यह यसन कहा है कि सिय्योन को कुमारी कन्या तुके तुन्क जानती खार तुके उद्देश में उद्दातों है यहकालम् की पूर्व तुक्त पर सिर हिलाती है । २२ । तू ने जी नामध्याई खार निन्दा किई हैं सो किम को किई हैं खार किम को किई हैं खार किम को किई हैं खार किम के विषय कि विकार किया है इसाग्ल के प्रायत्र के विकार के विकार किया है इसाग्ल के प्रायत्र के विकार के विकार किया है कि वहत से रथ के विमार को निन्दा करके कहा है कि वहत से रथ के कर में प्रयंती को चाहियों पर वरन लवानान के

यीच तक चढा प्राया दूं सी मै उस के जचे जचे देवदासका थीर अच्छे अच्छे सनीवरी की काट हालूगा थार उस में जा सब से जचा टिमने का स्थान दे। एस से थीर उस के धन में की फलदाई वारियों में घुमुगा ॥ २४। मै ने तेर खुदघाकर परदेश का पानी ' ापया थीर मिस की नहरों में पाय धरते ही उन्हें मुखा डालूगा॥ २५१ व्या तूने नहीं मुना कि प्राचीनकाल में में ने यही ठहराया थीर खराले दिनों से इस को तैयारी किई घो से सब में ने यह पूरा भो किया है कि तू गढवाले नगरी की खरडहर ही खरहद्वर कर दे॥ २६। इसी कारण उन में के रहते-द्वारा का वल घट गया व विस्मित श्रीर सिन्नत पुण व मैदान के क्रांटे क्रांटे पेटी श्रीर प्री घास यार कत पर की घास थार ऐसे खनाज के समान दे। गये की वकते से पहिल मूख जाता है। २०। मे ता तेरा यैठा रहना थीर कूच करना थीर लीट काना जानता हू छीर यह भी कि तू मुक्त पर श्रपना क्रीध मङ्काता दे॥ २८। इस कारण कि तू मुक पर खपना क्रीध भड़काता श्रीर तेरे खिसमान की वात मेरे काना मे पड़ी है मे तंरी नाक मे अपनी नकेल डालकर खार तेरे मुट मे खपना लगाम लगाकर ांबर मार्ग से तू 'प्राया है उसी से तुमे लाटा दूगा ॥ र्भर । खीर तेरे लिये यह चिन्द दोगा कि इस वरस ता तुम उसे खायोगो का आप से बाप दगे और दुमरे घरम उस से जी उत्पन्न ही सी खायोगे थीर मीसरे घरस घील घे ने थार उसे लवने पाछाग दाख की वारिया लगान ग्रीर उन का फल खाने पाणागी ॥ ३०। थीर यहदा के घराने के अर्च हुए लेखा फिर जह यकड़ेंगे श्रीर फलेंगे भी ॥ ३९। की कि यदशलेम् में वं वचे दुर ग्रीर सिय्योन् पर्वत के भागे दुए लाग निकलेगे। यद्दावा अपनी जलन के कारक यह काम करेगा ॥ ३२। से यहांचा स्रश्र्यूर् के राजा के विषय में यों कहता है कि यह इस नगर मे प्रवेश करने बरन इस पर रक्ष तीर भी मारने न पार्गा थीर न घर ठाल लेकर पर के साम्दने थाने या इस के विषद्ध दमदमा खनाने पारगा ॥

<sup>।</sup> १) मूल में प्रापनी चार्स करर की दी । चढाई ।

<sup>(</sup>१) मूल में, भीचे की ग्रीर जड़।

जाएगा थीर इस मगर में प्रवेश न करने पाएगा यहाया की यही वासी है। ३४। श्रीर में अपने निमित्त थीर बापने दास दास्तर के निमित्त इस नगर की रहा करके बचाउगा ॥

३५। उसी रात में क्या हुआ कि यहीचा के दूत ने निकलकर श्राश्चारियों की कावनी में एक लाख पचासी इजार पुरुपों की सारा थीर भीर की खब लाग सबरे उठे तब क्या देखा कि लाथ ही लाथ पड़ी है ॥ ३६ । से अश्र्यर् का राजा सन्देरीय चल दिया थार लाडकर नीनवे मे रहने लगा ॥ ३०। वहां वह अपने देवता निसेक् के मिन्दर में दर्गड-वत् ऋर रहा था कि अद्रम्मेलेक और अरेशेर् ने एस की तलवार से मारा थीर खरारात देश में भाग गये थीर उसी का पुत्र रसईड्डोन् उस के स्थान पर राज्य करने लगा ॥

(हिन्किच्याह का सत्यु से यचना )

२० जन विना में डिज्जिया इ रेसा रीर्गी हुआ कि मरा चाहता था थीर आसीसू के पुत्र यशायाद् नकी ने उस के पास जाकर कहा यदीवा यी कदता है कि ग्रापने घराने के विषय जी आचा देनी दे। दे। दे स्वीकि तू नही वचेगा मर जाएगा ॥ २। तव उस ने भीत की खोर सुंद फेर यहाया से प्रार्थना करके कहा, ३। हे यंद्रीया में विनती करता हू समरण कर कि मे सञ्चार्ड छै।र खरे मन से अपने की तेरे सन्मुख जानकर चलता भाषा हू थीर जी सुमें अच्छा लगता है से में करता आया हू तब छिज्ञिकयाष्ट् विलक विलंक राया ॥ ४। यशायाष्ट्र नगर के बीच मे जाने न याया कि यहावा का यह वचन उस की पास पहुंचा कि, ५। लैंग्डिकर मेरी प्रका के प्रधान दिल्कियाद् से काह कि तेरे मूलपुरुष दास्तर का परमेश्वर यद्दीया या कहता है कि में ने तेरी प्रार्थना सुनी ् खीर तेरे बांचू देखे है सुन में सुमें चंगा करने पर हू । श्रीर मे तेरो प्रायु पन्द्रह घरस खाँर वका दूंगा (१) मूल में तेरे साम्हने ।

३३। जिस मार्ग से यह साया उसी से यह लैंटि मी | ग्रीर श्रश्लूर की राजा के राथ से तुमें ग्रीर इस नगर की बवाजा। शीर में अपने निमित्त खार अपने दास टाजद के निमित्त इस नगर की रचा करेगा ॥ ७। तब यद्यायाद् ने कदा श्रंसीरी की एक डिकिया से बाध उन्हां ने उसे लेकर फीडि पर बांधा तब यह चगा दे। गया ॥ ८। हिज्जिकयाद् ने ते। यशायाद् चे पूछा था ग्रहीघा जो मुक्ते ऐसा चंगा करेगा कि मै परशे यहे।या के भवन की जा सक्रंगा इस का क्या चिन्द होगा॥ ९। यशायाद ने कहा था यदावा ना अपने इस करे हुए अचन की पूरा करेगा इस बात का तेरे लिये यहावा की स्नार से यह चिन्ह दोगा क्या धूपघड़ी की काया दस ग्रंग यह जार वा दस भंग लैंट जाए ॥ १० । हिनुमियाह ने कदा काया का दस ग्रंग ग्रागे बठना ते। एलकी वात दै से। ऐसा न द्वार छाया दस खंश पीड़े लाट कार ॥ १९ । तब यशायाद् नवी ने यदावा की पुकारा श्रीर क्षाञ्चान की भ्रूपेघड़ी की छ।या ना दस श्राम कल खुर्की भी गहायाँ ने उस की मीड़े की श्रीर लाटा दिया ॥

(रिज्किम्याह का गर्ध ग्रीर उस का दगड)

१२। उस समय वलदान् का पुत्र वरीदक्षलदान् की वाबेल्का राका था उस ने चिक्कियाद के रागी होने की चर्चा सुनकर इस के पास पत्री श्रीर भेट भेजी॥ १३। उन के लानेहारा की मानकर दिज्-कियाह् ने उन की अपने अनमील पदार्थी का सारा भगदार श्रीर चान्दी श्रीर सीना श्रीर सुराध द्रव्य कीर उत्तम तेल कीर अपने दृष्यगरी का चारा घर भीर प्रापने मण्डारी में जी जी वस्तुरं थी से सब दिखाई दिन्।कयाद् के भवन स्नार राज्य भर मे कोई ऐसी बस्तु न रही जी उस ने उन्देन दिखाई हो ॥ १८ । तब यशायाद् नस्री ने दिल्कियाद् राजा कं पास जाकर पूका व मनुष्य क्या कह गरे कीर कहां से तेरे पास आये चे हिर्ज़ाक प्याह ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात् वाबेल् से बाये थे ॥ १५ । तू यहात्वा के भवन में जाने पाएगा। । । । पार उस ने पूछा सरे भवन में उन्हों ने क्या वया देखा है हिन्दिक्याह ने कहा का कुछ मेरे भवन मे है सा सब उन्हों ने देखा मेरे भगदारों में क्रोई रेसी द्यस्तु नहीं जो मैं ने उन्हें न दिखाई है। ॥ १६ । वनाई ॥ ६ । फिर उस ने अपने घेटे की आग में यशायाद ने दिल्कियाद से कहा यहाया का यचन मुन ले ॥ १०। ऐसे दिन यानेवाले हैं जिन से जी कुछ तेरे भवन में है बीर जी कुछ तेरे पुरस्तायों का रक्का हुना याज की दिन सी भगडारी में है सी सव वायेल् को उठ जाएगा परीया यह करता है कि कार यस्तु न बचेगी ॥ १८ । थैर की पुत्र तेरे यंश में उत्पन्न हो उन में से भी फितनों की वे बन्ध-बाई में से कारंगे थीर ये खाने यनकर वावेल के राजभवन में ग्हेगे॥ १८। दिल्बियाद् ने यशा-याद से करा यदाया का यसन है। तू ने कदा है के भला की है फिर उस ने कहा वर्ज मेरे दिनों में श्रांति स्रीर सञ्चार्ष धनी न ग्हेंगी॥ २०। दिल्कियाह् के थीर सब काम श्रीर उस को सारी बारता थार किस रीति उन ने एक पोखरा थार नाली खुटवाकर नगर में पानी पहुंचा दिया यह सब क्या यहदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है।। २९। निदान टिज्ञिकय्याट् अपने पुरखायो के यंग सा गया थीर उस का पुत्र मनको उस के स्थान पर राजा हुआ।

(मनाजे का राज्य)

२१ - ज्या मनश्ये राज्य करने लगा तथ यारह यरस का था श्रीर यक-शलेम् में पचवन घरम ली राज्य करता रहा श्रीर चस की माता का नाम ऐसीया था॥ २। उस ने चन चातिया के चिनीने कामी के श्रनुसार जिन की यद्दीया ने प्रसारितयों के साम्दने से देश से निकाल दिया था यह किया जा बहादा के लेखे बुरा है। ह। चस ने उन अंचे स्थानों की जिन की उस के पिता दिक्षिण्याद् ने नाग किया या फिर बनाया श्रीर दशारल्के राजा षदाझ की नाई याल्के लिये वेदियां श्रीर एक प्रशेरा- वनवाई श्रीर प्राक्ताश के मारे ग्रम की दगड्यत करता और उन की उपा-यना करता रहा ॥ । धीर उस ने यहावा के । उस भवन में वेदियां बनाई जिस की विषय यदीवा ने कदा घा कि यदशलेम् से से खपना नाम रख़्या। ५। वरन यहावा के भवन के होना श्रांगनों में भी वस में भाकाश की सारे शक की लिये छेदियां।

देशम करके चढाया श्रीर शुभ श्रशुभ स्टूर्ती की मानता थीर टीना करता थीर थीमी थार भत सिद्धिवाली से व्यवहार करता था वरन उस ने रेसे यहत से काम किये की यहाया के सेखे यूरे है ग्रीर जिन से बद रिसियाता है ॥ ७। भीर ष्रिया की जी मुस्त उस ने खुटवाई उस की उस ने उस भवन में स्थापन किया जिम के विषय प्रशासा ने दालद श्रीर उस के पुत्र सुलैमान से कड़ा घा कि इम भवन से स्रीर यहशलेम् में खिस की में ने इतारल्को सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदा नां प्रधना नाम रखूसरा ॥ ८। भीर याँद वे मेरी सव बाजाबों के बीर मेरे दास मुसा की दिई दुई चारी व्यवस्था के अनुसार करने की वै। कसी करें तो में ऐसान कदंगा कि की देश में ने इसारल् के पुरखायों की दिया था उस से घे फिर निक्रकर मारे मारे फिरेंगे ॥ १। घर छन्दों ने न माना वरन मनश्रो ने उन की यहां लीं भटका दिया कि उन्हों ने उन जातियों से भी वरुकर खुराई किई जिन्हें यहाया ने इसारलियों के साम्दने से विनाश किया था॥ १०। से। यहावा ने खपने दास नवियों के द्वाराक्षदाकि, १९। यहूदाके राजामनश्र्येने क्षा ये घिनीने काम किये और जितनी बुराइया श्मेगरियों ने जो। उस से पहिले थे किई थीं उन से भी प्राधिक युराइयां किई और यह दिया से प्रपनी बनाई हुई मूरती की पूजा कराके उन्दें पाप में फंसाया है।। १२। इस कारता इसारल् का पर-मेख्य यदेखा यो कहता है कि सुना में यदणलेस् क्षीर यहूदा पर रेवी विपत्ति डाला चाहता हू कि जी कोई उस का समाचार सुने वह वहें सनाटे में थ्या जायेगा । । १३ । थ्रीर जो मापने की डोरों से ने ग्रीमरीन् पर काली चीर जी साष्ट्रल में ने श्रष्टाष्ट्र के घराने पर सटकाया साई यक्ष्यालेम् पर डालूंगा थीर म यस्त्रालेस् को ऐसा पोंहूगा जैसे कोई घाली की पोंकता दे वह उसे पोंककर उसट देता है॥ 98। और में अपने निक भाग के वर्च दुखों की।

<sup>् (</sup>१) नूस में उस के देंगि। कान समसना जाएंगे।

त्यागकर शत्रुखी के ' दाय कर दूंगा छै।र वे अपने स्वं अञ्चली की लूट थीर धन हा जासी। १५। इस का कारण यह है कि जब से उन की पुरखा मिस्र से निकले तस्र से आज क दिन लें। वे यह काम करके लें। मेरे लेखे मे ख़रा है मुक्ते रिस दिलाते बाते है ॥ १६ । मनश्री ने ते। न केवल वह काम कराके जी यहावा के लेखे ब्रुरा है यहाँदया से पाप कराया वरन निर्दे पा का यून बहुत किया यहा सी कि सस ने यह शसेम् की एक बिरें से दूसरे विरे ली खून से भर दिया॥ १९। मनग्रे के थार एवं काम का उस ने किये थी। जी पाप उस न किया यह सब बया ग्रह्मा के र जाओं के इतिदास की गुस्तक में नधीं निका है। १८। निदान सनश्ये खपने पुरखायों के सम साया थीर उसे अपने भवन को खारी में जी चन्ना की बारी कचाबती थी मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र थामान् उस के स्थान पर राजा हुया ॥

#### (याभान् का राज्य)

१९ । जब क्यामान् राज्य करने लगा तय सह खाईस व्यस का या थे।र यस्त्रलेम् मे दी वरस ली राज्य करता रहा ग्रीर उस की माता का नाम मशुह्में ने पा की योत्वाबाची दाबस्की घेटी थी॥ २०। श्रीर उस ने यापने पिता सनक्षे की नाई वह किया की यदीवा के लखे बुरा है। २५। थीर वह सपने पिता की सी यारी चाल चलां थीर जिन मूरतां की उपायना इस का पिता करता था उन की यह भी ज्यासना करता श्रीर उन्हें दराइयत् करता था ॥ २२ । श्रीर उस ने अपने पितरा के परमेख्यर यहावा की त्याग दिया ग्रीर यहीवाको मार्गपर न चला॥ २३। थीर क्रामान् के करमेवारियों ने द्वार्टकी ग्रीष्ठी करके राजा को उसी के अञ्चन में मार डाला॥ २४। तव साधारक लोगो ने उन स्भों की मार डाला जिल्हों ने राजा थ मीन् से देशह की गाष्ट्री किई घी ग्रीर लेगों ने उस के पुत्र येगिशयाह का उस के स्थान पर रासा किया। ३५ । आमीन के

राजायों के दतिद्यास की पुस्तक में नदी लिखे है ॥ ३६। उसे भी उक्जा की घारी में उस की निक कथर में मिट्टी दिई गई थैं।र चस का पुत्र योशियाद उस के स्थान पर राजा हुआ।।

(रीत्रियाह के राज्य में व्यवस्था की पुस्तक का निलना )

२२ जिंब योशियाद् राज्य करने लगा तय बाठ वरस का था बीर यह-

श्रलेम् में म्कतीस घरस ली राज्य करता रहा खीर उस की माता का नाम यदीदा था जी वीस्कत्वासी श्रदाया की बेटी थी ॥ २। उस ने बद किया जी यदे। वा के लेखे ठीक है और जिस मार्ग पर उस का मूलपुरुष दासद चला ठांक उसी पर बद भी चला थीर उस से न ता दांहनी खार मुद्दा थीर न वार्ष्ट खार ॥

३। अपने राज्य के खठारप्टचे वरंस में राजा ये। श्रियाद् ने श्रमस्य द के पुत्र शापान् मंत्री को जो मण्लास् का पाता या यदीया के भवन से यद कदकर भेजा कि, ४। दिल्कियाद मदायाजका के पास जाकर कर कि को चन्दी परावा के भवन में लार्ड गर्ड है ग्रीर डेवड दारों ने प्रजा से एकट्टी किई है उस की जीडकर, ५। उन काम कराने-धारा की सींप दे जा यहावा के भवन के काम पर मुख्यिये है फिर चे उस की यद्याचा के भवन में काम करनेहारे कारीगरी का दें इस लिये कि इस मे जो कुछ टूटा फूटा दे। इस की वे सरम्मत करें, है। स्वर्धात् वहक्यों राजो स्त्रीर संगतराशों की दे थीर भवन की मरम्मत के लिये लकडी थीर 'गड़े हुए पत्थर माल लेने में लगाएं॥ ७। पर जिन की दाय में वद चान्दी सैंापी गर्द उन से लिखा न लिया गया क्योंकि वे सचाई से काम करते घे ॥ ८। श्रीर<sup>ा</sup>हिल्कियाह् महायाज्ञक ने शापान्, मंत्री से कहा मुभे यहावा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है तब हिल्कियाह ने शापान का वह पुस्तक दिई बीर घइ उसे पढ़ने लगा ॥ १। तथ शापान् मश्री ने राजा के पास लै। टकार यह सन्देश दिया कि वो चान्दी मवन में मिली उसे तेरे कर्माचारियों थ्येगर काम ने तो उस ने किये से क्या यहूदा को ने बैलिया में डालकर उन की सींप दिया जी यहात्रा मत्री ने राजा की यह भी यता दिया कि हिल्कियाह याचक ने मुक्ते रक पुस्तक दिई है तब शापान् उसे राला को पठकर सुनाने लगा । ११। व्यवस्या की चस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने खपने बस्त फाड़े॥ १२। फिर उस ने हिल्कियाह याजक शापान् के पुत्र यहीकास् मीकायाह् के पुत्र यक्वीर् णापान् मत्री खीर असाया नाम अपने एक कर्मचारी की याज्ञा दिई कि. १३। यद पुस्तक की मिली दे उस की बातों के विषय तुम जाकर मेरी जार प्रजा की चौर सारे यष्ट्रदियों की खोर से यदीवा से पूकी घरोकि यहे।या की घड़ी ही चलजलाहर हम पर इस कारण भडकी दे कि हमारे पुरखायो ने इस पुस्तक की वार्त न मानी घी और बो कुछ घमारे लिये लिखा दे उस की न माना घा॥ प8। से दिल्कियाद् याद्यक्र थार पदीकाम् यक्वार् शापान् थीर खराया ने हुरदा नविया के पास जाकर उस से यात किई घट तो उम श्रह्मम् की स्त्री भी बा तिक्या का पुत्र थीर दर्दस् का पाता थीर वस्त्री का रखयाला था थार यह स्त्री यहशलेम् के नये टोले में रहती थी॥ १५। उस ने उन से कहा इसा-एल् का परमेश्वर यहावा यो कहता है कि जिस पुरुष ने तुम की मेरे पास भेजा सस से यह करी। कि, १६। यदीया या कदता है कि मुन बिम पुम्तक को यहदा के राला ने प्रका है उस की सब बातें के अनुसार में इस स्थान और इस के निवासिया पर विविश्त डाला चाइता इ॥ १७। उन लेगोां ने मुक्ते त्यारा करके पराये देवतायों के लिये धूप चलाया श्रीर अपनी वनाई हुई सब वस्तुओं के द्वारा मुक्ते रिस दिलाई दै इस कारण मेरी जलजलाटट इस स्थान पर भडकोगी श्रीर फिर शांत न द्यागी॥ १८। पर यष्ट्रदा का राजा जिस ने तुम्दे यद्दीचा से पूक्रने की भेज दिया उस से तुम यें। करी कि इसाएल् का परमेश्वर यद्याया येा कप्तता है इस लिये कि तू वे यातं मुनकर, १९। दीन तुया खीर मेरी वे वात सुनकर कि इस स्थान कीर इस के निवासिया को देखकर लेगा चिकत देगो बीर बाप दिया करेगे

के भवन के काम करानेदारे दें॥ १०। फिर श्रापान्, तू ने यदावा के साम्दने श्रपना सिर नवाया श्रीर ष्प्रपने वस्त्र फाडकर मेरे साम्दने रीया है इस कारण मै ने भी तेरी सुनी है यहावा की यही वाखी है।। २०। इस लिये सुन में ऐसा कर्दगा कि तू अपने पुरसाक्षा के संग मिल जाएगा और तू शांति से जपनो कथर को पहुंचाया जाएगा श्रीर जी विपत्ति मै इस स्थान पर डाला चाइता हूं उस में से तुमे व्यपनी क्रायों से कुछ देखना न पहेगा। तब उन्हों ने लीटकर राजा की यही सन्देश दिया॥

(वाशियाए का मूर्तिपूजा की बन्द करना)

२३ • राजा ने यहदा श्रीर यंब्यलेम् के सब पुरनियों की अपने पास एकट्टा बुलवा भेजा॥ २। श्रीर राजा यहूदा के सव लेगों थार यदशलेम् के सय निवासियों थार याजकी थीर नवियो वरन छोटे यहे सारी प्रजा के लागी को चग लेकर यदावा के भवन की गया तब उस ने जो घाचा की पुस्तक यदाया के भवन में मिली धी उस की सारी वार्त उन की पठकर सुनाई॥ है। तय राजा ने खंभे के पास खड़ा डोकर यदीवा से इस बायय की बाचा बाधी कि में यहावा की पीके पीके चलुंगा थार अपने सारे मन थार सारे जीव से इस की खाजाएं चिती।नियां श्रीर विधियां पाला करंगा और इस वाचा की वाता की जो इस पुन्तक में लिखी दें पूरी कदंगा। श्रीर सारी प्रजा याचा में भागी हुई ॥ ४। तब राजा ने हिल्-कियाद महायाजक थार उस की नीचे की याजकी थीर खेबढ़ीदारी की याचा दिई कि जितने पात्र वाल् और अभेरा थार आकाश के सारे गण के लिये यने है उन सभी की यहावा के मन्दिर में से निकाल ले खाखी तब उस ने उन की यहशलेम् के बाहर किंद्रोन् के खेता में फूंककर उन'को राख खेतेल् की पहुँचा दिई ॥ ५ । श्रीर जिन पुजारियों की यहूदा की राजाओं ने यहूदा की नगरीं की जंबे स्थानों से थीर यद्यलेम् के प्राप पास के स्थानी में ध्रव जलाने को लिये ठदराया या उन की खीर की वाल् खीर मुर्ण चन्द्रमा राशिचक्र थीर श्राकाश के सारे गण

<sup>(</sup>१) जूस में सही।

की। ध्रप जलाते घे उन की भी राका ने दूर कर दिया ॥ १८। शीर उस ने लाठीं की तीर दिया हिया ॥ ६। थीर वह अधेरा की बहावा के भवन में से निकालकर यह्यालेस के बाहर किंद्रोन नाले में लिवा से गया थीर वही उस की फूंक दिया थीर पोसकर व्रक्तनी कर दिया तब वह व्रक्तनी साधारण लोगों का कबरें। पर फीक दिई ॥ छ। फिर पुरुषगा-मियों के घर की यहावा के भवन में ये जहां स्त्रिया ष्रशेरा के लिये पर्दे विना करती थीं उन की उस ने का दिया ॥ ८ । श्रीर उस ने यहूदा की सब नगरों से यासकों की युलवाकर गेवा से वेशेंवा लों के उन क्षचे स्थानीं की जद्दां उन याजकी ने धूप जलाया था अशुद्ध कर दिया थीर फाटकों में के कचे स्थान श्रर्थात् जी स्थान नगर के यदेश्यू नाम दाकिस के फाटक पर घे छै।र नगर के फाटक के भीतर जानेवाले की बाईं थीर घेटन की उस ने ठा दिया ॥ ९ । तै। मी कचे स्थानी के याजक यब्ग्रलेस् में यद्दोवा की वेदी के पास न धाये वे व्यवसीरी रांटी अपने भाइयां के साथ खाते थे॥ १०। फिर उस ने ते। पेत् जो दिन्ने। स्वंधियां की तराई में या ष्णशृद्ध कर दिया इस लिये कि कीई ष्रपने बेटे वा वेटी की मेलिक्कों लिये छात्र में देशम करके न चठार ॥ १९। थ्रीर जी घोडे यहूदा की राजाक्षी ने मूर्य्य को अर्थिय करको यद्दीवा के भवन के हार पर नतन्मेलेक् नाम खोजे की बाहर की कीठरी में रक्खे थे उन को उस ने दूर किया थीर सूर्य के रथी की थारा में फूक दिया। १२। खीर याद्वीज् की थ्रटारी की क्त पर जा वेदियां यहूदा के राजाका की धनाई हुई घीं श्रीर का वेदियां मनश्रों ने यदावा के भवन के दोनी आंगनें में बनाई थीं उन की राजा ने ठाकर पीच डाला और उन की वुकनी कि दोन् नां लें से फैंक दिई ॥ १३ । ग्रीर की कंचे स्थान इवारल् के राजा सुलैमान ने यक्श्र हम की पूरव श्रीर श्रीर विकारी नाम प्रहाड़ी की दक्किवन अलंग अश्तारेत नाम सीदानियों की घिनानी देवी धीर क्रमाश्च नास माम्याबियी के चिनाने देवता थीर मिल्कोम् नास थ्रम्मोनियों के छिनैनि देवता के लिये बनवाये चे उन की राजा ने प्रशुद्ध कर

थीर अभेरों की काट हाला थीर उन के स्थान मनुष्यें की इडियों से भर दिये। १५। फिर घेतेल् में जी वदो थी थीर जा ऊंचा स्थान नवात् के पुत्र यारीवाम् ने बनाया था जिस ने इसारल् से पाप कराया था उस घेटो थै।र उस अचे स्थान की उस ने का दिया थै।र कचे स्थान की फूँककर युक्तनी कर दिया थ्रीर खग्रेरा को फूंक दिया। १६। श्रीर योशिक्याह्ने फिरको बदां के पदाड़ पर की कबरा का देखा है। उस ने भेजकर उन कथरों से छड़ियां निकलवा टिई छीर घेदी पर जलघाकर उस की अण्ढ किया यह यहावा के उस वचन के अनुसार दुवा जा परमेश्वर के उस जन ने पुकारकर कहा या जिस ने इन्हीं वाता की चर्चा पुतारके किई घी॥ १०। तब उस ने पूका जो खंमा मुक्ते देख पडता है वह ह्या है तब नगर को लोगो। ने उस से कदा बद परमेश्वर के उस जन की कवर है जिस ने यहूदा से आकर इसी काम की चर्चा युक्रारकी किई जी तूने बेसेल् की बेदी पर किया है ॥ १८। तब इस ने करा इस की छोड़ दी चस की रुद्धियों की कीई न इटाए से। उन्हा ने उस की र्दाष्ट्रयां उस नवी की र्दाह्रयां के संग का शामरान् से खाया या रहने दिई ॥ १९। फिर ऊंचे स्थान के जितने मधन श्रामरीन् के नगरीं में श्रे जिन की इसाएल् के राजाग्रा ने घनाकर यहाया का रिस दिलाई घी उन सभी की याशियाइ ने शिरा दिया थीर जैसा जैसा उस ने घेतेल् मे किया था वैसा वैसा उन से भी किया। २०। छीर उन कंचे स्थानें। के जितने याजक वहा थे उन उभी की उस ने उन्हीं वेदियों पर खिल किया छीर उन पर मनुष्या की हाड़िया जलाकर यब्शलेम् की लीट गया ॥

(याशियाह का उत्तर परित्र)

२१। श्रीर राजा ने सारी प्रजा के लोगों की ष्राचा दिई कि। इस वाचा की पुस्तक में जी कुछ लिखा है उस के अनुसार अपने परमेश्वर यहावा के लिये फसह् का पर्व माना ॥ ३३ । निश्चय ऐसा फसह् न ता उन न्यायियों के दिनों में माना गया था जा इस्रारल्का न्याय करते थे सार न इस्रारल् वा

था। ३३। राजा योशिय्याद के बठारदवें घरस में परावा के लिये यक्यलेम् मे यह फरह माना गया ॥ २४ । फिर श्रीके भृतिसिद्धिवाले गृद्धविता मूरते थार जितनी घिनानी घन्तुए यहदा देश थार यस्यलेम् में बद्दां कहीं देख पहीं उन सभा की योशियाधु ने इस मनसा से नाश किया कि व्यवस्था की बी बात उस पुम्नक में लिखी घी बी हिल्-किप्पाद याजक की यदीवा के भवन में मिली घी उन की यह पूरी करे ॥ २५ । धीर उस के तुल्य न तो उस से पदिले कोई ऐसा राजा हुआ थीर न उस के पीढ़े ऐसा कीई राजा बठा जो मुसा की सारी व्यवस्था के बनुसार अपने सारे मन बीर सारे जीव बीर सारी शांकि से यदावा की खार फिरा दे।॥ २६। ताभी यदाया का भड़का तथा बड़ा कीप शान्त न हुआ की इस कारण से पहुदा पर भड़का गुम्रा घा कि मनको ने यदावा को रिस पर रिस दिलाई घी ॥ २०। से यहाया ने कहा या जैसे में ने दखाएल् की अपने साम्दने से दूर किया वैसे ही यहूदा को भी दूर कवाा और इस यहश्रेम नगर से जिसे में ने जुना और इस भवन से जिस के विषय में ने कहा कि यह मेरे नाम का निवास देशा मे ष्टाच वठाकंगा ॥ २८ । योशिय्याद् के थै।र सब काम को उस ने किये से। क्या यहदा के राजाग्री के दित-ष्टाच की पुन्तक में नहीं लिखे है। २९। उस की दिनों में फिरै।न्-नकी नाम मिख का राजा अश्यूर्की राजा में घिन्ह परात् मदानद ली गया है। योशिष्याद राना चय का साम्बना करने की गया और उस ने चर की मीताड़ी में देखकर मार डाला ॥ ३०। तय उस के कर्माचारिया ने उस की लाथ एक रथ पर रस मांगद्वी से ले जाकर यस्थलेम् का पद्वाई खीर उस की निख कथर में रख दिई। तय साधारण लेगो। ने योजिण्याद् के पुत्र यद्वीब्याद्वाल् की लेकर उस का ग्रिमियेक करके उस के पिता के स्थान पर राजा किया॥

(यहाप्राहाज का राज्य)

३९ । **चय म**द्दीप्रादाज् राज्य करने स्त्रा तय यह के स्त्र पापी के कारण पुत्रा ॥ 8 । स्नीर निर्दीपी

यहदा की राजाओं के सारे दिनों में माना गया | तेईस वरस का था सार तीन महीने ला यस्थलेस् मे राज्य करता रहा भार उस की माता का नाम चमतल् या जो लियायासी यिमयास् को वेटी घी॥ ३२। उस ने ठीक अपने पुरखाओं की नाई बही किया जो यदीया के लेखे छुरा है ॥ ३३ । उस की फिरीन्-नको ने इमात् देश के रिव्ला नगर में बांध रक्खाइर लिये कि वह यहश्रलेम् में राज्य न करने पार फिर उस ने देश पर सा किक्कार् चान्दी खार किक्कार् भर साना जुरमाना किया ॥ ३४। तव फिरान्-नका ने याशिष्याद् के पुत्र रत्याकीम् की उस के पिता के स्थान पर राजा किया और उस का नाम बदलकर यद्रीयाकीस् रक्या श्रीर यद्रीयाद्वाज् की ले गया वे। यदीषादाज् सिख मे जाकर वहीं मर गया॥३५। यदीयाकीम् ने फिरीन् की वह चान्दी थीर सेना ता दिया पर देश पर इस लिये कर लगाया कि फिरोन की आचा के अनुसार इसे दे सके अर्थात् देश की सब ले।गों में से जितना जिस पर लगान लगा उतनी चान्दी श्रीर शाना उस से फिरीन्-नकी को देने के लिये ले लिया ॥

(यहायाकीम् का राज्य)

इदं। जब यदीयाकीम् राज्य करने लगा तब बह मधीस बरस का था भार ग्यारह बरस तक यहशसेम् मे राज्य करता रहा और उस की माता का नाम ज्ञवीदा था जा स्मावासी खदायाह की बेटी थी॥ ३०। उस ने ठीक अपने पुरव्वाखों को नाई वद किया रूप को यदावा को लेखे बुरा है ॥ १। उस को दिनों में बावेल् को राजा नवूकद्नेस्वर् ने चढ़ाई किई ग्रीर यहायाकीम् तीन घरम सा उस के श्रधीन रहा पीक्रेडच ने फिरके उस से बलवा किया ॥ २। तव यहावा ने उस के विक्द्व श्रीर यहदा की नाश कारने को लिये उस को विकृष्ट कास्वियों प्रामियों मायादियों धीर यम्मोनियों के दल भेड दिये, यह यदेवा को उस यचन को अनुसार दुशा की उस ने श्रपने दास नवियों के द्वारा कदा घा ॥ ३। नि.सदेह यह यहूदा पर यदे। वा की खाचा से हुआ इस लिये कि वर उन की प्रपने साम्छने से दूर करे यह मनश्रो

चस ने यहणालेस् की निर्देगिंग की खन से भर दिया था जिस की यहावा चमा करने का न था। ५। यहायाकीम् के थीर यब काम जी उस ने किये से क्या यहूदा की राजाओं के इतिहास की पुस्तक मे नहीं लिखे है। ६। निदान यहायाकीस् अपने पुर-खाओं के संग सीया थीर उस का पुत्र यहीयाकीन् उस की स्थान पर राजा हुआ। । । थीर मिस्र का राजा अपने देश से बाहर फिर कभी न बाया क्यों कि बाबेल के राजा ने मिख के नाले से लेकर परात् मधानद ली जितना देश मिस के राजा का था उस सव की अपने वश में कर लिया था।

#### (यहायाकीन् का राज्य)

' द । जब यहे।याकीन् राज्य करने लगा तब बह ष्रठारह वरस का था थार तीन महीने ला यस्त्रालेम में राज्य करता रहा थीर उस की माता का नाम नहुश्ता था जा यह्यालेस् के स्ल्नातान् की छेटी थी। ए। उस ने ठीक अपने पिता की नाई बद किया जा यद्यावा के लेखे घुरा है ॥ १०। उस की दिनों में बावेल् को राजा नबूकद्नेस्सर को कर्म्मचारिया ने यह्यालेस् पर चढाई करकी नगर की घेर लिया॥ ११। थीर जब बावेल् के राजा नवूकद्नेस्सर् के कर्म-चारी नगर की घेरे हुए थे तब बह आप वहां आ गया ॥ १२ । श्रीर यहूदा का राजा यहायाकीन् श्रपनी माला श्रीर कर्माचारियां द्वाकिमा श्रीर खोती की संग लेकर वावेल् के राजा के पास गया खार वावेल् के राजा ने श्रपने राज्य के याठत्रे बरस में उन के। पकड़ लिया॥ १३। तव उस ने यहावा के सवन में श्रीर राजभवन में रक्खा हुआ सारा घन वदां से निकाल लिया थीर सेनि के जी पात्र इस्तारल् की राक्षा सुलैमान् ने बनाकर यहीवा के सन्दिर में रक्खे घे उन सभी की। उस ने टुकड़े टुकडे कर डाला जैसे कि यहीवा ने कड़ा था॥ १८ । फिर यह सारे यदशलेम् क्षेा क्षर्थात् सत्र चाकिमी क्षेर सत्र धनवानी की जो मिलकर दस एकार घे श्रीर सब कारीगरी भीर लाहारी की वंधुका करके ले गया यदां ली।

के उस खून के कारण जो उस ने किया था क्योंकि । कोई न रह गया ॥ १५। श्रीर यह यहोयाकीन् की यावेल् में ले शया छीर उस की माता खीर स्त्रियों थीर खानों का थीर देश के बहे लोगों की बह वंधुषा करके यष्मलेम् चे वाचेल् की ले गया ॥ १६ । थीर सब धनवान हो। सात इजार थे थीर कारीगर थै।र ले।दार जे। भिलकर एक इकार थे थै।र ये सब बीर खीर युद्व की याग्य घे उन्दे बाबेल् का राजा वंधुम्रा करके वावेल् को ले गया॥ १९। थै।र वावेल् के राजा ने उस के स्थान पर उस के घवा मतन्याइ की राजा ठहराया थै।र उस का नामे वदलकर सिद्कियाद रक्का ॥

## (सिट्किच्याह् का राज्य) १८। सब सिद्किथ्याद् राज्यं करने लगा तब

वह इक्कीस वरस का घा थे।र यस्थलेस में ग्यारह वरस लें राज्य करता रहा थ्रीर उस की माता का नाम चमूतल् या जो लियावासी विर्मयाद् की वेटी यो॥ १९ । उस ने ठीक यदीयाकी सुकी लीक पर चलकर 'वही किया जी यहीवा के लेखे द्वरा है॥ २०। क्योकि यहावा के कीप के कारण यहशलेस् सीर यहूदा की रेसी दशा हुई कि अन्त में उस ने उन को ग्रापने साम्दने से दूर किया। ग्रीर सिद्कियाध् ने वावेल् के राजा है बलवा किया। १। उस दसवें दिन की वाबेल् के राजा नवूकंद्नेस्सर् ने षापनी सारी सेना लेकर यहणलेस पर चुठाई किई ब्रीर उस की पास कावनी करके उस की चारा ग्रीर काट बनाये ॥ २ । स्रीर नगर चिद्किया ह राजा के ग्यारहर्वे वरस ले। घेरा हुग्रा रहा ॥ ३। शिथे महीने को नै। द्योदिन से नगर में महंगी यहां लों बक् गर्द कि देश के लोगों के लिये कुछ खाने की न रहा। हो तव नगर की शहरपनाछ में दरार किई गई बीर दोनों मोती के बीच का फाटक राजा की वारी के निकट या उस मार्ग से सब योहा रात ही रात निकल मारो । कस्दी तो नगर की छेरे हुए थे पर राजा ने खराबा का सार्गलियां॥ धृ। तद क्रसिंदियों की सेनाने राजा का पीछा किया और कि साधारण लोगों में से कंगाले। को होड़ छीर । उस की यरीही के यास के अरावा में कॉ लिया स्नीर. उस की सारी सेना उस के पास से तितर खितर हो | एक एक कंगनी थी और एक एक कंगनी पर चारी गर्द ॥ ६। से। ये राजा की पकड़कर रिव्ला में वाधेल के राजा के पास ले गये थे। र उस के दगह की याचा दिसे गई॥ 0 । स्रीर उन्दें। ने सिद्कियाद के पुत्रों की उस के साम्दने घात किया और सिद्-कियाद की बांखें फोड डाली बीर उसे पीतल की वेडियों से अकडकर वावेल् को से गये।

#### (यस्यलेन् का विनाय)

८। यायेल् के राखा नयूकद्नेस्सर् के उन्नीस्य यरस के यांचयें महीने के सातवे दिन की जल्लादी का प्रधान नयूबरदान् को यायेल् के राजा का एक कर्म्मवारी या सा यदशस्य में बाया ॥ ९ । बीर उस ने यदाया के भवन थार राजभवन थार यहशलेम् के सव घरे। के। वर्षात् इर रक बढे घर के। आग लगाकर फूंक दिया ॥ ९० । श्रीर यह्यालेम् की चारा ख्रार की सब ग्रहरपनाइ का कर्हिया की सारी सेना ने क्रा बहादी के प्रधान के समाधी का दिया। १९। खीर की लोग नगर में रह गये थे धीर जी लोग बावेल् के राखा के पास माग गये थे थै।र साधारम साम से रह गये थे दन सभी की बहादी का प्रधान नयूबर्र्धान् यंधुया करके से ग्रामा। १३। पर बाह्नादीं के प्रधान ने देश के कगाला में से कितनों का दाद्य की वारियों की सेवा और किस-नई करने की होड दिया। १३। और यदीया के भयन में वो पीतल के यंभे थे थीर पाये शीर पीतल का गंगाल की परीवा के भवन में या दन की कम्दी तोड्कर उन का पीतल बावेल् की ले गये॥ 98। खीर दक्डियां फार्चाडियां चिमटाखीं धूपदाना थीर पीतल के सब पान्ना की जिन से सेवा टएल द्वाती थी वे से गये॥ १५। स्नार करके स्नार कटोरियां की सेनिकी धीं थ्रीर जी कुरू चान्दी का या से। सब साना चांदी स्नहादीं का प्रधान से गया ॥ १६। दीनों खभे एक गंगाल थीर जी पाये मुलैमान् ने यद्देश्या के भवन के लिये वनाये थे इन सब वस्तुओं का पीतल तील से बाहर था॥ १०। एक एक खंभे

थ्रार बाली थ्रीर भनार का वने थ्रे सा सब पीतल के थे ॥ १८ । श्रीर जल्लादी के प्रधान ने सरायाह महायाजक थीर उस के नीचे के याजक सपन्याह क्रीर तीना डेवकीदारें की पकड़ लिया ॥ १९ । श्रीर नगर में से उस ने एक दाकिस पकड़ लिया जी योहाको के कपर ठचरा था श्रीर की पुरुष राजा के सन्मुख रहा करते घे उन में से पांच जन जो नगर में मिले और येनापति का मुंघी जो लोगों की येना मे भरती किया करता था और लोगों में से साठ पुरुष जी नगर में मिले, २०। इन की जल्लादों का प्रधान नव्रजरदान् पक्तडकार रिव्ला में बाबेल् को राजा के पास ले गया ॥ २९। तत्र वाबेल् के राजा ने उन्दे धमात् देश के रिव्ता में ऐसा मारा कि वे मर गये। यो यहूदी वधुष्रा करके अपने देश से निकाल लिये गये। २२। श्रीर नी लोग यहूदा देश मं रह गये जिन की वाबेल् के राजा नयूकद्नेस्सर् ने क्लाइ दिया उन पर उसे ने श्राद्वीकाम् के पुत्र गदल्याइ की जी शापानुका पीता था खोंधकारी ठरराया n

### (गदस्यार् की हत्या)

२३। जब दलों के सब प्रधानों ने वर्षात् नतन्याद् के पुत्र इप्रमाएल् कारेष्ट् के पुत्र योद्यानान् नतीपाई तन्हुमेत् के पुत्र सरायाद् थीर किसी माकाई के पुत्र याजन्याद् ने थीर उन के जना ने यह सुना कि बाबेल् के राजा ने गदल्याइ की षाधकारी ठहराया है तव वे थापने थापने जना समेत मिरपा में गदरवाइ के पास खाये ॥ २४ । खीर शदस्याद् ने उन से खीर उन को जने। से किरिया खाकर कहा कस्दियों के सिपा-हियों से न दरें। देश में रहते हुए बाबेल् के राजा के प्रधीन रहा तब तुम्हारा भला दागा॥ २५ । परन्तु सातवं महीने में नतस्याद का पुत्र स्थमा-एल् जो रलीयामा का पाता खीर राजवंश का या उस ने दस जन स्था ले गदस्याष्ट्र के पास जाकर उसे ऐसा मारा कि वह मर गया थीर सी यहूदी की अंचाई याठारह याठारह हाथ की थी थीर एक थीर कम्दी उस के स्ना मिस्पा में रहते थे उन की रफ खंभे के ऊपर तीन तीन दाश उची पीतल की भी नार हाला ॥ २६ । तथ वया होटे क्या खड़े सारी

के मारे चठकर मिस्र में जाकर रहे॥,

(यहायाकी न का यहाया जाना)

२०। फिर यहूदा के राखा यद्यायाकीन् की बंधु-श्राई के चैंतीचवे बरस मे श्रर्थात् जिस बरस मे वावेल् का राजा स्वीलमरीदक् राजगङ्गी पर विराज-मान हुया उसी के बारइवें महीने के सताईसवें दिन की। उस ने यहूदा की राजा यदीयाकीन् की। बन्दीगृह से निकालकर बहा पद दिया, २८। श्रीर एस से

प्रजा के लेगा और दलों के प्रधान कर्योदयों के हर मधुर मधुर बचन कहकर जे। राजा उस के संग बाबेल मे बन्ध्रर थे उन के सिंहासनों से उस के सिंहासन की अधिक कचा किया, २९। श्रीर उस की वन्दीगृह के वस्त्र बदला दिये, श्रीर उस ने जीवन भर नित्य राजा के स्नमुख भोजन किया ॥ ३० । श्रीर दिन दिन को खर्च की लिये राजा की यहां से नित्य का खर्च ठहराया गया से। उस की जीवन भर लगा-तार मिलता रहा ॥

# इतिहास नाम पुस्तक। पहिला भाग। 🐎

(याद्म यादि की वशाविवा)

१. आदम् येत् एनाय्, २। क्षेनान् महतः लेल् येरेद्, ३। इनाक् मतु-शेलइ लेमेक्, ४। नूह शेम् हाम् श्रीर वेपेत्॥

५। येपेत् के पुत्र, शीमेर् मागीग् मादै यावान् तूबल् मेशेक् थीर तीरास् ॥ ६ । श्रीर ग्रीमेर् के पुत्र, क्षण्यनम् दोषत् खार् तागर्मा ॥ । धार यावान् के पुत्र, रसीया तर्थीय ग्रीर कित्ती श्रीर रादानी साम ॥

८। डाम् के पुत्र, कूश् मिस पूत् खीर कनान्॥ ९। खीर कूण् के पुत्र, सवा इवीला सब्ता रामा खैर स्वतका, क्षार रामा के पुत्र, शवा कीर ददान्॥१०। थीर कूण् ने निसीद् की जन्माया, पृण्यिकी पर पहिला बीर घडा दुया॥ १९। थै।र मिस्र ने लूदी खनामी लडाबी नप्तद्दी पत्रूची कस्लूडी (वहां वे पलिश्ती निकले) थ्रीर क्रमोरी जन्मार्थे॥ १३। कनान् ने अप्रपना जेठा चीदान् थ्रीर हित्त, १८। थ्रीर यव्ष्रचे स्मेरी गिर्गाशी, १५। इंटवी अर्की सीनी, १६। अर्घदी समारी स्नार ध्माती सन्माये॥

१०। श्रेम् के पुत्र, रलाम् अश्रूर् व्यप्तहर् जूद् व्यराम कस् हूल् गतिर् श्रीर मेशेक्॥ १८। जीर यर्पेबद् ने शेलइ भीर ग्रेसह्, के एधेर् की जन्माया॥ १९। सीर एधेर् के

दे। पुत्र उत्पन्न हुए एक का नाम पेलेग इस कारण रक्ख गया कि उस की दिनों में पृष्टियी बांटी गई सीर उस के भाई का नाम योक्तान या॥ २०। श्रीर योक्तान् ने अस्मादाद् शेलेप् इस्मावित् येरह, २१ र इदोराम् कजाल् दिक्का, २२। स्वाल् ग्रबीमारल्। शवा, २३ । खोपीर् इवीला खैर याबाव का जन्माया ये ही सब योक्तान् की पुत्र हुए।

२४। ग्रेम् अर्पत्तद् शेलह्, २५। एवेर् पेलेग् ६, २६। मक्ग् नादोर् तेरह्, २०। स्रत्राम् सेर्च इत्राहीम् भी कहलाता है ॥ २८ । इत्राहीम् के पुत्र, इम्हाक् ग्रीर द्रश्मारल् ॥

२९,। इन की अंधार्वालयां ये हैं। इस्मारलुका ज़ेठा नवायोत्, फिर क्रेदार् ख़द्वेल् मिव्सास्, ३०। मित्रमा दूसा सस्धा हदद् तेमा, ३१। यतुर् नापीश् केदमा, ये इण्मारल् के पुत्र हुए।

इर। फिर कतूरा जे। इन्नाहीस्को रखेली भी उसको ये पुत्र हुए प्रार्थात् यह जिमान् योक्षानु मदान् मिदरान् यिश्वाक् श्रीर श्रुह की जनी। ये। चान् के पुत्र, शका थीर ददान् ॥ ३३। श्रीर मिद्यान् के पुत्र, रपा रपेर् छने।क् अबीदा श्रीर रस्दा, ये सब कतूरा ३४। दयारीम् ने दस्राक् को जन्माया। दस्धाक् को पुत्र, रसम्य स्रोर दस्रारल्॥

इध् । एसाय के पुत्र, एसीपन् स्एस् पूर्ण् वालास् थीर कोरत ॥ इदं । एसीपन् के पुत्र, तेमान् खोमार् सपी गाताम् कनन् तिम्ना धीर खमानेक् ॥ इठ । स्एस् के पुत्र, नहत् नेर्ण् शम्मा थीर विमन्ता ॥ इ८ । किर सेर्ण् थेर के पुत्र, सातान् शोयान् वियोग खना दीशान् एसेर् थीर टीशान् ॥ इ८ । खीर सातान् के पुत्र, होरी थीर होमास्, थीर सातान् को व्यहन तिम्ना थी ॥ १० । शोयान् के पुत्र, खस्यान् मानद्द् एयान् शपी थीर खीनाम्, खीर वियोन् के पुत्र, खण्ण खीर खना ॥ १९ । खना का पुत्र, दीशोन् । खीर दीशोन् के पुत्र, धमान् एक्यान् वियान् थीर करान् ॥ १२ । एसेर् के पुत्र, खिल्हान् जायान् खीर याकान्। शीर दीशान् के पुत्र, खस्यान् जायान् खीर याकान्। शीर दीशान् के पुत्र, खस्यान् जायान् खीर याकान्। शीर दीशान् के पुत्र, कस् खीर खरान् ॥

8३। खद्य दशारीलया पर किसी राजा ने राज्य न किया या तय रदोस् के देश में ये राजा पुर अर्थात् योर् का पुत्र घेला और उस की रालधानों का नाम दिन्दाया था ॥ ८८ । येला के मरने पर घोसाई नेरष्ट का पुत्र योद्याय उस के स्थान पर राजा पुत्रा ॥ ८५ । थीर यायाय के मरने पर तेमानियों के देश का प्रशास चस को स्थान पर राजा हुआ। 8ई। फिर हूणांस् को मरने पर यदद् का पुत्र इदद् उस के स्थान पर राजा दुषा यद यदो दै जिस ने मिद्यानिया की माखाद को देश में मार लिया थै।र उस की राजधानी का नाम ष्ययीत् घा ॥ ८०। धीर दृदद् के मरने पर मसेकार्ष सम्या उस की स्थान पर राजा हुआ। 85 । किर यसा के माने पर शासन् जी महानद के तट पर के रद्दीवीत नगर का था से उस के स्थान पर राजा हुया ॥ ४९ । श्रीर शाकल् के भरने पर प्रकृत्रीर् का पुत्र वाल्हानाम् उस के स्थान पर रासा हुआ।। ५०। श्रीर वारदानान् के मरने पर इदद् उस कें स्थान पर राजा हुआ श्रीर उस की राजधानी का नाम पार्द या थीर इस की स्त्री का नाम मदेतवेल् था का मेकाशय की नितनी श्रीर मत्रेद की घेटी थी। ५९। और इदद् भर गया फिर रदे। मुक्ते अधिपति ये घे पर्धात् तिम्ना प्रधियति प्रत्या प्रधियति यतेत्

यांचिपति, ५२। योद्योतीयामा यांघपति एला प्रधि-पति योनान् यांघपति, ५३। कनन् यांघपति तेमान् यांचिपति र्मस्सार् यांघपति, ५४। मादीरल् यांघ-पति ईराम् यांघपति। एदोम् के ये यांघपति दुर॥

र द्वायल के ये पुत्र दुए क्वेन् शिमीन् लेबी यदूदा इस्साकार् स्ट्र्यं-तून्, २। दान् यूसुफ विन्यामीन् नप्नासी ग्राद् धार स्रागेर्॥

#### (यहूदा की वृगायसी )

३। यहूदा के ये पुत्र दृष्ट सर् श्रीमान् भीर घेला वस को ये तीनां पुत्र दात्र याम रक कानानी स्त्री जनी थीर यष्ट्रदा का जेठा एर् यद्दाघा के लेखे खुरा था इस कार्या उस ने उस की मार डाला॥ 8। गुरु की घट्ट सामार् उस के सन्माये पेरेस् फ्रीर जेरह की जनी। यहूदा के सब पुत्र पांच हुए ॥ ५ । पेरेस् के पुत्र, देखेन् श्रीर दामूल्॥ ६। खैार जेरद् के पुत्र, क्रिमी एतान् देमान् कल्काल् थीर दारा सव मिल-कर यांच ॥ ७ । फिर कर्मीका पुत्र, श्राकार् जे। व्यर्पेश किई दुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके द्वार्शलयें का कप्ट देनेद्वारा हुवा। 🗷। श्रीर स्तान् का पुत्र, यजर्याष्ट्र ॥ ९ । देस्रोन् के जा पुत्र उत्पन्न पुर, यरझेल् राम् थीर कलूवै॥ १०। स्रीर राम् ने व्यम्मीनादाय् की थैार व्यम्मीनादाय् ने नद्यान् की जन्माया को यहाँदेयों का प्रधान एया ॥ ११,। श्रीर नद्योन् ने सरमा की थीर सस्मा ने धीखन् की, १३। बीर छाणज् ने क्षायेद् की खीर खोबेद् ने पिशे क्ता जनमाया ॥ १३ । श्रीर विशे ने यापने जेठे रली-आय् की थीर दूसरे अवीनादाय् की तीसरे शिमा को, 98 । चै। चे नतनेल् को पांचर्य रहे को, 94 । कठवें खोसेस् को बीर सातवें दाजद की सन्माया। १६। दन की बाँदने सदयाह स्रोर सबीरील् घीं। स्रीर र्चक्याद् के पुत्र, श्रवीशै योषास् श्रीर स्रशहेल् ये तीन ॥ १७ । श्रीर प्रश्रीरील् प्रमासा की जनी श्रीर व्यमासा का पिता प्रश्नारती येतेर् या। १८। देखेन् की पुत्र कालेव ने प्रक्रवा नाम एक स्त्री से खीर

षार्थात्। येथेर् थे। बाब् थे।र खर्दीन् ॥ १९ । जब श्रनुवा मर गर्इ तब कालेब ने रपात की व्याह लिया और खद उस के जन्माये हूर को जनी। २०। खीर हूर् ने करी को थार करी ने वसलेल का जन्माया। २१। इस के पीके देखान् ने गिलाद् के पिता माकीर् की बेटी से प्रसंग किया जिसे उस ने तब ब्याह लिया जब बह साठ बरस का या और यह उस के जन्माये चगूव् के। जनी ॥ ३३। धीर चगूव् ने याईर् का जन्माया जिस के गिलाद देश में तेईस नगर थे॥ २३। थीर गणूर् थीर खराम् ने वार्ट्र की वस्तिवा की और गांधां अमेल कनत की उन से ले लिया ये सब नगर<sup>्ति सकर</sup> साठ थे। ये सब गिलाट् के पिता माकीर् के पुत्र हुए ॥ २४। थीर जय देखेन् कालेबे-प्राता में भर गया तब उस की खरिबयाद नाम स्त्री च स के जन्माये अश्हर् को जनी जो तको का यिता हुआ। २५। श्रीर ईंबेन् के बेठे यरझेल् के ये पुत्र हुए अर्थात् राम् जे। उस का जेठा था थार यूना थोरेन् थोसेस् थीर खिष्ट्याष्ट् ॥ २६ । धीर यरझेस् की एक और स्त्री घी जिस का नाम अस्तारा घा वह ग्रोनाम् की माता दुई ॥ २०। श्रीर यरहोल् के जेडे राम् के ये पुत्र हुए वर्षात् मास् यामीन् थीर रकेर् ॥ २८ । थ्रीर स्रोनास्के पुत्र शस्ते स्रीर यादा हुए श्रीर श्रमी के पुत्र नादाव् श्रीर श्रवीशूर् हुए॥ २९। श्रीर सबीशूर्की स्त्री का नाम सबीहैल् शा धीर वह उस के जनमाये श्रद्वान् श्रीर मीलीद् की जनी ॥ ३०। थीर नादाव के पुत्र सेलेट् थीर अधीस् हुर येलेट् ते। नि सन्तान सर गया ॥ ३१। खार खाँपेस् के पुत्र, यिशी।श्रीर यिशी का पुत्र शेशान्। क्षीर श्रेशान् का पुत्र श्रम्ले, ३२। फिर ग्रामी के भाई यादा की पुत्र, येतेर् थीर यानातान् दुए येतेर् तो नि सन्तान सर गया॥ ३३। योनातान् के पुत्र, येलेत् श्रीर जाजा । यरह्मेल् के पुत्र ये हुए ॥ ३%। श्रेशान् के ती बेटा न हुआ केवल बेटियां हुई ।

यरीखीत् से खेटे जन्माये थीर इसाके पुत्र ये हुए। शेशान् के ती यही नाम एक मिसी दास था॥ ३५। से। शेशान् ने उस की अपनी घेटी व्याद दिई श्रीर बद उस को जन्माये यत्ते की जनी ॥ ३६। थ्रीर यत्ते ने नातान् की नातान् ने जायाद् की, ३०। जायाद् ने रुप्लाल् को रुप्लाल् ने खोबेंद् की, ३८। खोबेंद् ने येष्ट्रे को येष्ट्र ने प्रजर्थाइ को, इर । प्रजर्थाइ ने देलेम् का देलेम् ने एलामा की, ४०। एलामा ने सिस्मै की सिस्मै ने शलूम् की, ४९। शलूम् ने यकस्याद् को धौर यकस्याद् ने श्लीशामा की जन्माया॥ हर। फिर यर हो से भाई कालेव के ये पुत्र हुए अर्थात् उस का जेठा मेशा लो जीपू का पिता दुशा श्रीर देशेन् के पिता मारेशा के पुत्र भी उसी के या ने हुए॥ 83। थार देवान् के पुत्र, कारद् तप्पूद्-रेकेम् श्रीर श्रेमा ॥ 88 । थीर श्रेमा ने योकीम् के पिता रहम् को थीर रेकेस् ने अमी को जन्माया ॥ ४५ । थीर अमी का पुत्र माखीन् हुन्ना कीर माखीन् बेत्सूर् का विता हुआ। 8६। फिर एपा जा कालेव को रखेली भी में। द्वारान् मोमा थ्रीर गाजेज् की जनी खीर द्वारान् ने गाजेज् को जन्माया॥ ४०। फिर याद्दै के पुत्र, रेग्रेम् याताम् ग्रेथान् पेलेत् एषा खेर्ार शाप्॥ 8८। थ्रीर माका को कालेव की रदोली घी के शेवेर् थीर तिर्दाना को जनी॥ ४९। फिर वद मद्मन्नाके पिता शाप की थार मक्चेना श्रीर शिद्या के पिता श्रदा की जनी। श्रीर कासेय की बेटी अक्सा घी॥ ५०। कालेख् के सन्तान ये दुर अर्थात् रप्राता के जेठे दूर् का पुत्र किर्यत्यारीम् का पिता ,शोखाल्॥ ५९। वेत्ले हैं म् का पिता सत्मा थ्रीर वेत्गादेर् का पिता घारेष् ॥ ५२। क्षीर किर्यत्यारीस् के पिता श्रीवाल् के वंश में दारीर खाधे मनुद्दीत्वासी, ५३। बीर किर्यत्यारीम् के कुल व्यर्थात् वित्री पती शमाती बीर मिथाई छीर इन से सेराई छीर एवताछोलो निकले ॥ ५४ । फिर सल्मा को बंध में छेत्ले हेस् ख्रीर नतीपाई षात्रीत्वेत्यायास् खीर छाधि मानहती सारी, ५५। ग्रीर याचेस् मे रहनेहारे लेखकों के कुल प्रधीत् तिराती शिमाती श्रीर सूकाती दुर । ये रेकाव् इमात् के यंश्रयाते किनी है।

<sup>(</sup>१) वा कालेब ने खजूबा भाग अपनी स्त्री से यरीकात् का कि घराने के मूलपुरुष जन्माया श्रीर (यरीग्रीत्) की ये पुत्र हुए।

३ द्वालद के पुत्र की चेत्रीन् में उस की जन्मे सा ये दें जेठा श्रमीन् जा पिनुली अहीनाथम से दूसरा दानिय्येल् की कर्मेली ष्रवीगोल् से जल्या हुया, २। तीसरा ष्रव्यालीम् जी गृश्रु के राजा तस्में की बेटी माका का पुत्र घा चैाषा प्रदोनियाद् जा रागीत् का पुत्र चा, ३। प्रांचवां शपत्याद सा प्रयोतल् से खार कठवां वित्रास् जा उस की स्त्री राजा से चला हुया ॥ 8 । दाकद के जग्माये घेझें न् से क पुत्र चत्पन्न हुए खेर बद्धां उस ने साठे मात बरस राज्य किया थीर यहश्रलेस् मे तैतीस बरस योष्प्राभूका स्रमस्याष्ट्र समस्याद् का प्रकर्योद् स्रकर्योद् विस्टर् स्रीर रहान् ॥ ८। फिर कीस् ने स्नानुद्व विक्षियाद दिव्यक्षियाद का मनक्ष्रे, १८। मनक्ष्रे के पुत्र बादर्देव् के कुल भी वत्पन हुर ॥ ९। सीर यात्रेस् का यामीन् सार त्यामीन् का योशिय्याद् पुत्र दुया ॥ अवने भाइयों से याधिक प्रतिष्ठित दुया यार उस की १५:। खीर योशिय्याद् के पुत्र, उस का बेठा माता ने यह कहकर उस का नाम याबेस् रक्खा योष्टानान् दूसरा यद्यायाकीम् तीसरा सिद्क्तियाह् कि मै इसे घोडित द्याकर जनी ॥ १० । श्रीर याबेस् चीचा श्रह्मस् ॥ १९६। खीर, यदीवाकीस् के पुत्र, यकोन्याद् इस का पुत्र सिद्कियाद् । १०। और भला दोता कि तू मुक्ते सचमुच याशीय देता और यकान्याई के पुत्र, ग्रस्कीर, उस का, पुत्र ग्राल्तीरल्, १८। श्रीरः महंकीराम् पदायाद् श्रेनस्यर् यकम्याद् श्रीर तु मुक्ते धुराई से ऐसा बचा रखता कि मै संस रोशामा प्रीर नदस्याद्व॥ १८ । खीर पदायाद्व के पुत्र, जसळ्याचेल् श्रीर शिमी दुर भीर जरुळाखेल् के पुत्र, मण्लाम् थीर दनन्याद् जिन की विदिन धलेगीत् भी, २०। श्रीर ह्यूबा श्रीदेल् वेरेक्वाद् इसद्याद् | १२ । श्रीर र्यूयतेन् के वंश में रापा का घराना श्रीर श्रीर युश्रभेसेट् पाच ॥ २१ । श्रीर इनन्याट् के पुत्र, (१) ग्रार्थात् पीडा । (१) वा विपत्ति ।

पलत्याइ बार यशायाहा बार रपायाह के पुत्र, अर्नान् के पुत्र खासदगद् के पुत्र थीर शकन्याद् के पुत्र ॥ २२। थीर शक्तन्याह् का पुत्र, शमायाह् । थीर शमा-यार् के पुत्र, इतुष् विगाल् वारीह्, नार्याह् पी यापात् छ ॥ २३ । श्रीर नार्याह् के पुत्र, रुखोर हिल्कियार् थीर अजीकास् तीन ॥ २४। थी। ण्लीएनै के पुत्र, दोदव्याद् एरवाशीव पताया। अक्कूय् योद्यानान् दलायाद् श्रीर श्रनामी सात ॥ 🕠

४. यहूदा के पुत्र, पेरेस् देखे।न् कर्मी हूर् धीर शोवाल् ॥ २ । श्रीर राज्य किया। ५। थीर यद्यालेम् मे उस के ये पुत्र उत्पन्न शिवाल् के पुत्र, रायाद् ने यदल् की थीर यदल् ष्ट्रं अर्थात् शिमा शोखाय् नातान् थीर मुलैमान् ये चारीं ने अष्ट्रमै थीर लदद् की जन्माया ये सेराई कुल है ॥ यम्मीरल् की वेटी वत्श्र से जला हुर ॥ ६। खीर ३। खीर एतास् के पिता की ये पुत्र दूर खर्थात् यिजेल् यिमार् एलीशामा एलीपेलेत्, १। नेागए नेपेग् यापी, विक्या श्रीर विद्वाश जिन की बिंदन का नाम इस्सलेल्-८। रलीणामा रलयादा थीर रलीपेलेल् ये नै। पुत्र, प्रानी था, ८। शीर ग्रदेश् का पिता पन्ररल् थीर रं। ये सद्य दाजद के पुत्र ये और इन की ट्राग्रा का पिता एकेर्। ये स्प्राता के केठे इर्क कोड रखेलियों के भी पुत्र चे बीर इन की बदिन सन्तान है जो बेत्लेदेस् का पिता हुआ। ५। श्रीर तामार् घो ॥ १०। फिर मुलैमान् का पुत्र रहवास् तको के पिता अश्हूर् के देला खार नारा नाम दो दुया रहवाम् का प्रविद्याह प्रविद्याह का प्रामा स्तियां घीं ॥ ई.। ग्रीर नारा ते। उस के जन्माये प्रासा का यदेश्यापात्, ११ । यदेश्यापात् का ये।राम् व्यष्ट्रज्ञाम् देपेर् तेमनी श्रीर दाहश्तारी की जनी नारा योराम् का प्रदक्त्याद् यादक्याद् का ये। याग्, १२। की ये दी पुत्र दुर ॥ ७। श्रीर देला की पुत्र, सेरेत् का याताम्, १३। याताम् का आदाज् आदाज् का बीर सेविया की जन्माया श्रीर उन के वर्ग ने हाबस् ने इसारल् के परमेश्वर के। यह कहकर पुकारा कि मेरा देश बढाता थै।र तेरा हाथ , मेरे साथ रहता से पोडित न होता। श्रीर जो कुछ उस ने मागा सा परमेश्वर ने दे दिया ॥ १९। फिर श्रुहा ,के भाई कलूख ने एश्तोन् के यिता मधीर् की जन्माया।

चे तो कारीगर थे॥ १५। खीर यव्दीके पुत्र कालेव् के पुत्र, ईब रखा थीर नास । थीर रखा के पुत्र, कनज् ॥ **१६ । क्रीर यह** ह्वेलेल् के पुत्र, जीव् जीवा तीरया श्रीर धासरेल्॥ १०। ख्रीर रज्जा के पुत्र, येतेर् मेरेट् रुपेर् ख्रीर यालान् खीर उन की स्त्री मिर्प्याम् श्रमी श्रीर एश्तमा के पिता यिश्वह की जनी॥ १८। श्रीर उस की ग्रहूदिन स्त्री गदीर् के पिता येगेद् चाका के पिता हैं बेर् थीर जाने ह के पिता यकूती-एल् को जनीय फिरौन की छेटी छित्या के पुत्र थे निसे मेरेद् ने व्याह लिया था॥ १९। थ्रीर द्वादियाद् की स्त्री जा नहस् की बहिन थी उस के पुत्र, कीला का पिता एक ग्रोरेमी खीर एश्तमा का पिता एक माकाई॥ २०। श्रीर शीमान् के पुत्र, श्रम्नान् रिन्ना बिन्हानान् धीर तीले।न्। श्रीर विश्रो के पुन, जो देत् पुत्र, लेका का पिता एर् मारेशा का पिता लाटा थीर अध्वे के घगने के कुल जिस मे सन के करते हुए उस के पास रहते थे॥

#### (शिनाप् की यशावली)

हुई पर उस की भाइयों के बहुत बेटे न हुए और रहते है ॥

पासेष् थीर ईनांडाण् का पिता तरिंद्रा उत्पन्न पुर उन का सारा कुल यष्ट्रियों के वरावर न वठा। रेका के लोग ये ही है। पह। थीर कनज़ के पुत्र, श्री वे वेशेंद्रा मोलादा दस्यू आल्, २९। विल्हा श्री विल्हा थीर सरायाह । थीर थी व्योग का पुत्र, श्री स्तिलाद, ३०। व्यत्य ही श्री विक्रम, ३९। इत् ॥ पह। मोनात ने थी प्रा की खीर सरायाह वेत्मकां वोत् दस्यू सी स्वे वेत्वरी थीर श्री में वस ने ये बाबाब की सन्माया की गेहराश्रीम् का पिता हुआ। नगर रहे॥ ३२। छै।र उन के गांध एताम् ऐन् रिम्मोन् तीकेन् थीर श्राशान् नाम पांच नगर, इह । थीर बाल् तक जितने गांव इन नगरीं के ग्रामपास थे। उन के असने के स्थान ये ही थे श्रीर उन के वणावली है ॥३४। फिर मणावाध् श्रीर वस्त्रेक् श्रीर समस्याद् का पुत्र योषा, ३५। श्रीर वाएल् श्रीर योशिक्यांट् का पुत्र येष्ट्र जी सरायाद् का पेक्षा श्रीर ष्यचीरल् का परपाता था, ३६। थार रहवारने श्रार याकीया थार यशोदायाद् थार असायाद् थार खर्दीरल् खार यसीमीरल् खार बनायाद्, इठा बार जियी का पुत्र जीजा जो खहीन् का पुत्र यह यटायाद् का पुत्र यह शिम्री का पुत्र यह शमायाद् का पुत्रे था, ३८। ये जिन के नाम लिखे हुए हैं श्रपने श्रपने कुल से प्रधान घे श्रीर उन के पितरी थीर वेन्तोहित्॥ २९। यहूदा की पुत्र शेला के कि घराने बहुत बढ़ गये॥ ३९। ये अपनी भेड़ वकरियो के लिये चराई ढूंडन की ग्रदेग् की घाटी क्री तराई की पूरव थीर तक गये॥ 80। थीर उन की कपढे को काम द्वाता था. २२। श्रीर योकीम् श्रीर उत्तम से उत्तम चराई मिली श्रीर देश लम्बा चौड़ा को जबा के मनुष्य थार योख श्रू श्रीर साराप् की चैन श्रीर श्रांति का श्रा क्योंकि वहां के पहिले मोखाब् में प्रमुता करते थे थार याशूब लेटेस । रन का रहनेहारे हास के बंध के थे ॥ ४९ । थार जिन के वृतान्त प्राचान है ॥ २३ । ये कुम्हार थे धार नतार्दम् नाम कपर लिखे है उन्हों ने यहूदा के राजा हिज् खार गर्दरा में रहते थे जहां वे राजा का कामकाल कियाह के दिनों में यहां खाकर का सूनी वहां खार गर्दरा में रहते थे जहां वे राजा का कामकाल मिले उन की होरी समेत मारकर ऐसा सत्यानाश कर डाला कि याज ली उन का पता नहीं है थीर वे उन के स्थान में रहने लगे क्योंकि यहां उन की २४। शिमोन् को पुत्र, नम्रवल् यामीन् यारीव् भेड़ वकरियों को लिये चराई थी॥ ४२। श्रीर उन केरह श्रीर शाकल् ॥ २५। श्रीर शाकल् का पुत्र में से अर्थात् शिमोनियो में से पांच सा पुस्प अपने  (स्थेन पीर गाइ की अग्रावित्या पीर ननश्रे के माथे गोत्र की बुशावली )

का जेठा से। स्थेन या पर उस ने जा अपने पिता के विकीने की व्यक्त किया इस कारण जेठाई का अधिकार इसारल के पुत्र प्रमुफ के पुत्रों की दिया गया। यंशावली जेठाई के प्रधिकार के बनुसार नहीं ठहरी ॥ २ । क्योंकि यहदा अपने भाइयों पर प्रयत दी गया थीर प्रधान उस के का से हुआ पर लेठाई का प्रधिकार यूसुफ का शा॥ ३। इस्रारस् के बैठे पुत्र कवेन के पुत्र ये हुए अर्थात् इनाक् पह देखेल थीर कभी ॥ 8। थीर येएल की पुत्र, चस का पुत्र शमायाद शमायाद का गोग गोगू का शिमी, प्राशिमी का मीका मीका का रायाद् रायाद् का वाल् ६। श्रीर वाल् का पुत्र घेरा, इस की अश्र्यर्का राजा तिल्गत्पिल्नेसेर् वधुवार में ले गया और वह बवेनियों का प्रधान था।। । भीर उस की साइयों की बंशावली के विक्रते समय है अपने अपने कुल के व्यनुसार ये ठदरे अर्थात् मुख्य तो योश्ल फिर चक्रपीष्ट, द। बीर खवाज़ का पुत्र बेला जी बेमा का पाता खीर याएल् का परपाता था बद खराएर् से बीर नवा बीर वास्मीन् सीं रहता या ॥ १ । बीर प्रव ग्रीर घद उस जंगल के सिवाने तक रहा जी परात् महानद सों पहुचता दें क्यों कि उन के पशु जिलाद देश मे यङ् गये घे ॥ १० । **धीर** शांकल् की दिना में उन्हा ने क्षांग्रयों से युद्ध किया और क्यी चन के हाथ से भारे गये तथ से जिलाद की सारी पूरकी पालंग मे **उन के डेरों** में रहने लगे ॥

११। गादी उन के साम्दने संस्का लें बागान् देश में रहते थे, १२। अर्थात् मुख्य ते। प्रोपल् बीर दूसरा शापास फिर याने सार शापात् वे वाशान् मे रहते थे॥ १३। योर उन के भाई अपने प्रपने पितरी के घरानी के बनुसार, सीकारस मशुङ्खास शेवा येरि याकान् की छीर रहेर् सात ॥ १८। ये भयोदै ए के पुत्र घे जा हूरी का युत्र घा यद वाराह

यह यशीशै का पुत्र यह यहदी का पुत्र यह दूज् का पुत्र था ॥ १५ । इन को पितरी को घरानी का मुख्य पुरुष श्राद्धीरल् का पुत्र श्रीर गुनी का पीता श्रद्धी था॥ १६। ये लोग बाधान में गिलाद में श्रीर उसके गांवों में थीर शारीन की सब धराइयों से उन की परली खोर तक रहते घे॥ १०। इन सभा की यं शायली यहूदा के राजा यातास् के दिनों और इसारल के राजा पारीबास के दिनों में लिखी गई ॥

१८। खरोनियों गादियों श्रीर मनश्री के प्राधे गोत्र में के योद्वा जे। ठाल बारधने तलवार चलाने थीर धनुष से तीर क्षीड़ने के पेगव थीर युद्ध करने की सीखे दुर थे से। चै।वालीस हवार सात से। साठ घे का युद्ध में जाने की योख्य थे।। १९ । इन्हों ने हांग्रयों थीर यतुर् नायीश खीर नीदास से युद्ध किया ॥ २०। उन के विकद्व इन की सहायता मिली और हग्री उन सब समेत जो उन को साथ थे दन को दाथ में कर दिये गये क्यें कि युद्ध में इन्दें। ने परमेश्वर की दोहाई विर्ध थीर उस ने उन की विनती इस कारण मुनो कि इन्दों ने उस पर भरोसा रक्का था॥ ५९। धीर इन्हें ने उन के पशु हर लिये प्रार्थात् अंठ ते। पवास इजार भेड़ वकरी श्रद्धाई लाख ग्रदह दो इजार थे।र मनुष्य रक लाख बंधुर करके ले गये। २२ । बहुत से मारे ते। पड़े क्योंकि वह सहाई परमेश्वर की खोर से हुई। से ये उन के खान से बन्ध्रश्रार्थ के समय लें बसे रहे ॥

२३। फिर मनश्ये के बाधे ग्राप्त के सन्तान उस देश में बचे थीर वे वाशान् से से वास्हेमीन थीर क्नीए खीर हेर्मीन् पर्वत लें फैल गये॥ २४। खीर उन की पितरों की घरानें। की मुख्य पुरुष ये घे घर्षात् रपेर् विभी रलीरल् अजीरल् विर्मवाद् दीदव्याद् श्रीर यद्दीरल् ये बड़े बीर श्रीर नामी श्रीर अपने पितरी की घरानीं की सुख्य पुरुष थे।

२५। कीर उन्दे। ने अपने पितरी के परमेश्वर से विश्वासघात किया थीर उस देश के लेगा जिन की परमेण्यर ने इन के सास्त्रने से विनाश किया था उन को देवताओं को पीके व्यभिचारिन की नाई है। का पुत्र यह गिलाद का पुत्र यह मीकारल का पुत्र लिये ॥ २६ । से इस्रारल की परमेश्वर ने प्रवश्र के

राजा पूल् का ग्रीर अभ्यूर् के राजा तिल्गित्यल्ने धेर् का सन उभारा श्रीर इस ने उन्हें अर्थात् क्वेनियें गादियों खीर सनम्मे के आधे ग्रीत्र के लोगों की बंधुश्रा करके इलद् द्वावीर् श्रीर द्वारा के। खीर गीजान् नदी के पास पहुचा दिया श्रीर श्राज के दिन लो ये वहीं रहते हैं॥

(लेबी की यंशावली प्रार लेबीबा के वासस्यान)

है लोबी के पुत्र, बोर्थीन कहात थीर मरारी॥ २। थीर कहात के पुत्र, श्रमास् विस्हार् हेब्रोन् श्रीर चन्नीरल्॥ ३। श्रीर श्रमास् के सन्तान, इ। इन् मूसा थार मारधम । श्रीर हाइन् के पुत्र, नादाख् खबीटू रलाजार् खार ईता-मार्॥ ४। एलाजार् ने पीनदास् को जन्माया पीनदास् ने अधीयू की, पा अधीयू ने युक्की की वुक्की ने बक्ती का, ६। बक्ती ने जरस्याद् का जरस्याद् ने मरायात् की, ७। मरायात् ने समर्याद् की समर्याद् ने बहीतूव् की, द। बहीतूव् ने सादीक् की सादीक् ने अदीमास् की, ९। अहीमास् ने अजर्याद की श्रामयोद् ने योद्यानान् को। १०। ग्रीर योद्यानान् ने धाजर्याद् की जन्म।या जी सुलैमान की यदशलेम् से व्रनाये हुए भवन में याजक का काम करता था। १९। फिर अजयाह ने अमर्याइ की अमर्याह ने अही-तूब् की, १२। अहीतूब् ने सादीक् की सादीक् ने श्रव्भूम का, १३। श्रव्भूम ने हिल्कियाह की हिल्-कियाइ ने अन्योइ को, १४। अन्योइ ने सरायाइ की श्रीर सरायार् ने यहीसादाक् की जन्माया ॥ १५। थीर जब यद्वावा यष्ट्रदा थीर यस्थलेम् की नव्रकर्-नेस्सर्के द्वारा अन्ध्रुषा करके ले गया तब यही-सादाक् भी बंधुका होकर गया ॥

्१६ । लेवी के पुत्र, ग्रेशीस कहात् श्रीर मरारी॥
१९ । श्रीर ग्रेशीस के पुत्री के नाम ये ये प्रार्थात् लिखी श्रीर ग्रेशिस ॥ १८ । श्रीर , कहात् के पुत्र, श्रमास यिख्डार् हेवीन् श्रीर एक्जीरल्॥ १९ । श्रीर मरारी के पुत्र, मह्ली श्रीर मूर्शा । श्रीर श्रपने श्रपने पितरी के पराना के श्रनुसार सेवीयी के कुल ये हुए श्रार्थात्, २० । ग्रेशीस का पुत्र लिखी हुआ

लिख्नी का यहत् यहत् का जिस्सा, २१ । जिस्सा का योखाइ योखाइ का इट्टी इट्टी का नेरह धार नेरह का पुत्र बातरे हुआ। ३२। फिर कहात् का पुत्र असीनादाव् हुया असीनादाव् का कीरद् कीरह का ग्रस्सीर, २३। ग्रस्वीर का एरजाना एरकाना का रव्यासाप् रव्यासाप् का श्रस्तीर्, २४। श्रस्तीर् का तदत् तदत् का करीएल् करीएल् का उन्जियाद् खार चिन्नय्याद् का पुत्र शाकल् द्वया॥ २५। फिर ग्ल्काना के पुत्र, बामार्चे कीर अदीमात्॥ २६। एल्काना का पुत्र सापै सोपै का नदत्, २०। नदत् का रलीकाव रलीकाव का धरोहास कीर बरोहास का पुत्र रस्काना हुआ ॥ >= । स्त्रीर श्रमूरल् के पुत्र, उस का जेठा योगल श्रीर दूसरा श्रीवय्याद हुआ। ॥ २९। फिर मरारी का पुत्र महली महली का लिस्री लिस्री का ग्रिमी ग्रिमी का उल्जा, ३०। उच्चाका शिमा शिमाका द्विगय्य। द् स्रीर हरिगयाह का पुत्र ग्रसायाह हुआ।

३१। फिर जिन की दाजद ने मद्रक के ठिकाना याने की पीछे यदीवा के भवन में गाने के श्राधिकारी ठदरा दिया से। ये है ॥ ३२ । जव ली सुलैमान यरू-श्रतेम् में यद्दावा के भवन को वनवान चुका तब ले। वे मिलापयाले तयू के नियास के साम्दने गाने के द्वारा सेवा करते थे और इस सेवा में नियम के श्रनुसार टाजिर हुया करते थे॥ ३३। जी स्रपने अपने पुत्रीं समेत दानिर रुखा करते घे सा ये हैं वर्षात् कदातिया में से हमान् गर्वेषा का याएल् का पुत्र या और योग्ल् श्रमुग्ल् का, ३४। श्रमुग्ल् श्दकाना का श्दकाना यरोद्वाम् का यरोद्वाम् एली एत् का रलीरल् तोद्द का, ३५। तोह् सूप का सूप एरकाना का एरकाना सहत् का सहत् प्रमासे का, ३६। श्रमासै एल्जाना का एसकाना योएल् का योएल् श्राजवीष्ट् का ब्राजवीष्ट् सपन्यार् का, ३०। सपन्याष्ट् तहत् का तहत् अस्पीर् का अस्पीर् एव्यासाप् का रव्यासाप् कीग्ह् का, ३८। कीरह् यिस्हार् कार्यस्-हार् कहात् का कहात् लेवी का श्रीर लेवी इंसाएल् का पुत्र था।। ३९। श्रीर उस का भाई श्रीसाए जी

(१) भरानी ने बाएल । फिर देखी पद ११।

का पुत्र था थीर धेरेकाए शिमा का, 80 । शिमो मीकारल् का मीकारल् बावेबाद् का बावेबाद् मिरिकय्याद् का, ४९। मिरिकय्याद् रसी का रसी चेरह् का जेरह् खदायाद् का, १२ । खदायाद् गतान् का एतान् जिस्सा का जिस्सा शिमी का, 83 । शिमी यदत् का यदत् गेर्थीम् का गेर्थीम् सेन्नी का पुत्र था ॥ १४ । खीर दाई जार उन के भाई मरारीय खरे दाते चे प्रचात् एतान् जा क्रीणी का पत्र था थीर कीशी बट्टी का खट्टी मह्मक् का, ४५। मह्मक् दशयाद् का दशयाद् अमस्याद् का अमस्याद् हिल्-कियाद् का, ४६। दिल्कियाद् अमसी का अमसी वानी का वानी ग्रेमेर् का ४०। ग्रेमेर् मह्ली का मर्सी मूर्णी का मूर्णी मरारी का श्रीर मरारी लेखी का पुत्र था ॥ ४८ । द्वीर इन के माई की लेबीय थे की परमेश्वर की मधन के निवास में की सब प्रकार की सेवा के लिये खर्पण किये पुरु चे॥

क्ष । परन्तु राइन श्रीर उस के पुत्र द्वामयति की वदी थीर धूप की वदी दोना पर चकाते थीर परमर्पायत्रस्थान का सब काम करते स्नार इसा-र्णालया के लिये प्रायोध्यत करते चे बैसे कि परमेश्वर के दास मुसा ने व्याचार दिई थी ॥ ५०। क्राँर हास्न् को बंध में ये दुर अर्थात् उस का पुत्र रलाजार् हुआ कार पताबार का पीनधास् पीनदास् का स्रवीयू, ५९। अयोशू का युद्धी युद्धी का उन्जी उन्जी की जरध्वाह, ५३। जरध्वाह का मरायात् मरायात् का ष्रमर्था ए का प्रचीतूय. ५३ । प्रचीतूय का सादीक् प्रार सादीक् का प्रचीनास् पुत्र पृषा ॥

98 । थीर उन के भागों में उन की कार्यानियों के यनुसार उन की छस्तियां ये है यर्थात् कदात् के कुलों में से पुरिक्षी चिट्ठी जी दासन् की सन्तान के नाम पर निकली, पृथ् । सा चारी थीर की चरा-दयों समेत यहदा देश का देवीन् उन्दे मिला, ५६। पर उस नगर के खेत भीर गाव यपुने के पुत्र कालेब् की दिये गये। ५०। श्रीर धाइन् की सन्तान फा श्राकनगर देवीन् श्रीर चराइया समेत लिल्ला

उस की दक्षिने राजा हुमा करता था थीर घेरेक्याह् | थीर यत्तीर् श्रीर श्रवनी श्रवनी श्रवादयों समेत रश्-तमा, भूद । द्वीलेन् दबीर् भूर । श्राधान् श्रीर वेत्-श्रेमेश्, ६०। थ्रीर विन्यामीन् के ग्रीत्र में से अपनी श्रापनी चराष्ट्रयों समेत श्रीया श्राह्मेमेत् श्रीर श्रानातीत् दिये गये। उन को सब कुल मिलाकर उन के सब नगर तेरह ठहरे ॥ ६१। श्रीर श्रेप कहातियों की गीय के कुल अर्थात् मनश्ये के याधे गीत्र में से चिट्टी डालकर दस नगर दिये गये॥ ६२। थीर गोर्थी-मिया के कुला के अनुसार उन्दे इस्साकार् आधीर् थीर नप्तालों को गोत्र थीर बाधान में रहनेहारे मनश्यों को ग्रीत्र में से तेरह नगर निले॥ ६३। मरारियों के कुला के अनुसार उन्हें स्वेन् गाद् श्रीर जबूहून् के गोत्रों में से चिट्टी डालकर वारच नगर विये गये। ६८ । ग्रीर इसार्शलया ने लेबीया को ये नगर चरा-इया समेत दिये॥ ६५। श्रीर सन्दे। ने यहदियो शिमोनियां श्रीर विन्यामीनिया के गोत्री में से वे नगर दिये जिन के नाम जपर लिये गये है ॥ ६६ । ग्रीर कदातिया के कितने एक कुलों की उन के भाग के नगर एप्रेंम के गोत्र में से मिले ॥ ६० । से चन की अपनी अपनी चराइयें। समेत एप्रैम के पहाड़ी देश का शकेस जो शरणनगर था फिर गेजेर, ६८। योक्साम् खेथोरीन्, ६९। अध्यालीन् स्रीर ग्रांत्रिम्मोन, ६०। धीर मनक्ये के आधे ग्रात्र में से प्रापनी प्रापनी चराइया समेत प्रानेर् थार विलास दियं गये भेप कदातियां के कुल की ये ही नगर निले॥ 09 । फिर ग्रेजिं।सियों की मनश्ये की खाधे ग्रीत्र की कुल में से तो अपनी अपनी चराइया समेत बाणान् का गोलान् खीर षण्तारीत्, १३। खीर इस्लाकार् के गोत्र में से खपनी खपनी चराइया समेत केदेश दाखरत, ७३। राजेात् थीर खानेम्, १४। ग्रीर खागेर् की गीत्र में से व्यपनी व्यपनी चराइया समेत माणाल् व्यव्दोन्, ७५। दूकोक् थार रहाव, ०६। थीर नप्ताली को गोत्र में से अपनी अपनी धराइया समेत गालील् का कोदेश दस्सोन् श्रीर क्रियं।तैस् निन्ने॥ ७०। फिर श्रेप सेवीया खर्थाम् मरारीया की जबूलून् की गीत्र में से तो अपनी अपनी चराइयों समेत रिम्मोन् श्रीर ताधार, १८। और यरीचा को पास की यदन नदी

चराइयों समेत जगल में का वेसेर् यह्सा, ॥ ०९ । कादेमात् खीर मेपात्, ८०। थीर गाद् के गोत्र मे से श्रपनी श्रपनी चराइया समेत ग़िलाट् का रामात् महनैम्, ८९। हेश्वोन् ख्रीर याचेर् दिये गये॥

(इस्ताकार् विन्यानीन् नमाती ननश्ये एप्रैन् भ्रीर खागेर् की वशाविस्या)

9• इस्साकार् के पुत्र तीला पूमा याशूव् श्रीर शियोन् चार ॥

२ । श्रीर तीला के पुत्र, उज्जी रपायाइ यरीएल् यहमै यिव्धास् थीर शमुरल् । ये अपने अपने पितरी के घरानी अर्थात् तीला की उनाप की मुख्य पुरुष ग्रीर बड़े बीर घे ग्रीर दासद के दिनों में उन के वय की जिनती वार्डस इचार क सा थी। ३। थीर उन्जी का पुत्र, यिजुद्धाद् । थीर यिजुद्धाद् के पुत्र, मीकारल् स्रोवदगाङ् यारल् स्रीर विश्यि-याह् याचा ये सव मुख्य पुरुष घे॥ ४। श्रीर उन के साथ उन की वंशाविलया थार पितरीं के घरानीं के खनुसार सेना के दलों के इतीस इसार योद्वा चे क्योक्ति उन के बहुत स्त्रिया चौर वेटे हुए॥ ध। श्रीर उन के भाई की इस्लाकार् के छव कुलें। में से थे से। सतासी इजार खड़े बीर थे जा अपनी श्रपनी वंशावली के श्रनुसार शिने गये ॥

६। विन्यामीन् इ पुत्र, वेला वेकेर् थ्रीर यदी एल् तीन ॥ ७ । वेला के पुत्र, एस्वे।न् उज्जी उज्जीरल् यरीमात् थीर ईरी पांच । ये अपने अपने पितरी को घरानों को मुख्य पुरुष छीर बड़े बीर घे धीर श्रपनी श्रपनी वंशावली के श्रनुसार उन की शिनती वार्डम इजार चैातीस हुई ॥ ८ । श्रीर वेकेर् के पुत्र, जमीरा योष्ट्राश् रलीरजेर् रल्यारने स्नामी यरेमीत् खविष्याच् खनातीत् खीर खालेमेत् ये सब वेकेर्के पुत्र हुर ॥ ९ । ये जो स्रापने स्रापने पितरों के घरानें। के मुख्य पुत्रप थ्रीर बड़े बीर घे इन के यम की गिनती छापनी खपनी वंशावली के श्रनुसार बीस इसार दें। सै। ठहरी॥ १०। श्रीर यदी-रल्का पुत्र, बिल्हान्। श्रीर बिल्हान् के पुत्र यूश् विन्यामीन् स्टूद् कनाना जेतान् तर्शीश् थीर

की पूरब खोर बबेन् के गोत्र में से ता अपनी अपनी यही शहर ॥ ११। ये सब जो यदी एल के सन्तान थीर अपने अपने पितरों के पराना में मुख्य पुरुष थीर बहे बीर थे इन के यह सेना में युद्ध करने के याग्य स्त्रह इसार दे। सा पुरुष घे॥ १२। खीर ईर् के पुत्र शुष्पीम् थार हुप्पीम् थार खहर् के पुत्र हूशी थे।

**९३। नप्ताली के पुत्र, यष्ट्सीयल्ँ गूनो येसेर् खाैर** 

श्रह्मस् ये विल्हाको पाते थे॥ 98। मनक्ष्ये के पुत्र श्रस्तो एल् जिस के। उस की थारामी रखेली जनी थार धरामी गिलाट् के पिता माकीर् को भी जनी ॥ १५। ख्रीर माकीर् विम की बहिन का नाम माका था उस ने हुप्पीम् और कुप्पीम् के लिये स्त्रिया व्याद्य लिई । श्रीर दूसरे का नाम सलोफाद् था और सलोफाद् के बेटियां हुई ॥ १६। फिर मार्कोर् की स्त्री माका एक घेटा जनी थीर उस का नाम, पेरेशूरक्खा थीर उस के भाई का नाम ग्रेरेण या थीर इस के पुत्र कलास् थीर राक्षेम् हुए॥ १७। थार कलाम् का पुत्र खदान्। ये ग़िलाद् के सन्तान दुए जा माकीर् का पुत्र श्रीर मनश्ये का पाता था॥ १८। फिर उस की बहिन इम्मेलिकेत् ईश्होद् खबीयनेर् ग्रीर मह्ला की जनी॥ ९९। थ्रीर शमीदा के पुत्र अद्यान शकेंस् लिखी थ्रीर ष्रनीषाम् दुर ॥

२०। धार रग्रेस के पुत्र श्रुतेल हु खार श्रुतेल ह का घेरेद् घेरेद् का तहत् तहत् का ण्लादा रलादा का तहत्, २१। तहत् का जाबाद् ग्रीर बाबाद् का पुत्र शूलेलर् द्वुत्रा खार येजेर् छार रलाद् भी जिन्हे गत् के मनुष्यां ने जे। उस देश मे उत्पन्न हुए घे इस लिये घात किया कि वे उन के पशु हर सेने की आये थे। २२। से। उन का पिता एप्रैम् चन के लिये बहुत दिन शोक्त करता रहा थीर उस को मार्ड उसे ग्रांति देने को खाये॥ २३। तस्र उस ने अपनी स्त्री से प्रसंग किया ग्रीर वह गर्भवती द्दोकर एक खेटा जनी थीर एपेन् ने उस का नाम दस कारण बरीबा रक्खा कि उंस के घराने में विपत्ति पड़ी थी॥ २४। थ्रीर उस की बेटी शेरा घी जिस ने निचले श्रीर उपरले दोनों वेघोरान् नाम

<sup>(</sup>१) भाषात् विपत्ति ।

उस का बेटा रेपा था थीर रेग्नेष् भी खीर उस का पुत्र तेलए तेलए का तहन्, २ई। तदन् का लादान् लादान् का बस्मीट्ट्र् अम्मीट्ट् का ग्लीशमा, २०। रलीयामा का नून थीर नून का पुत्र यहे। श्रु हुआ। २= । थीर उन की निज भाम थार बस्तिया जावी समेत घेतेल् भार पूरव खार नारान् खार पाळिम खार गावों समेत गेलेर् फिर गावीं समेत शकेम् जार गांवी समेत अल्ला थी, २९। थार मनकोइयो के सिवाने के पाम अपने अपने गाधी समेत वेत्शान् तानाक् मोराद्वी थीर दीर्। इन में इखारल के पुत्र युक्त के सन्तान रहते हो ॥

३०। बाणेर् के पुत्र, विम्ना विक्या विक्यी श्रीर वरीचा थार उन की विदेन सेरए हुई॥ ३१। धीर वरीया के पुत्र हेवेर् बार मस्कीरल गीर यद विजीत का पिता पुत्रा॥ ३२। थीर देवेर् ने यप्लेत् जामर् दाताम् खार उन की व्यक्ति गूथा की सन्माया ॥ ३३ । थ्रीर यप्नेत् के पुत्र, पासक् विम्टाल् बीर खञ्चात्। यप्लेत् के ये हो पुत्र हुए ॥ इ8। थीर प्रीमेर् के पुत्र, अर्दी राष्ट्रगा बहुट्या ग्रीर बराम्॥ इं। थीर उस के भाई हैतेम् के पुत्र, से।पर् यिम्रा गेलेश थीर जामाल् ॥ हई। थीर मेापर के पुत्र. मूह धर्नेपर् श्रुत्थाल् घेरी विमा, ३०। घेसेर् छाद् शम्मा शिल्शा यित्रान् खीर वेरा ॥ ३८ । श्रीर येतेर्के पुत्र यपुत्ने, चिस्पा थीर व्यरा ॥ इर । द्वीर **उहा के पुत्र, आरए देहीण्ल् कीर रिस्पा ॥ ४०**। ये सय काणेर् के यश में हुए खार अपने ग्रपने पितरी के परानी में मुख्य पूरुप ख़ीर यह से यह बीर ख़ीर प्रधानों में मुख्य चे चार ये जा अपनी अपनी वंशावली के प्रानुसार सेना में युद्ध करने के लिये जिने जाये इन को गिनसी इच्छीम इजार ठहरी॥

(मिन्यामीन् की ययायलो )

C. विन्यामीन् ने अपने केंट्रे चेका की दूसरे प्रश्चेल् तीसरे षहरू, २। चै।ये ने। हा थै।र पांचवे रापा की अन्नाया॥ ह। भीर येला के पुत्र सहार् गेरा अवीहूद, ह। अवीश नामान् श्रदी इ, ४। गैरा श्रपूषान् धौर ष्ट्रराम् रहते श्री ॥ ३३। श्रीर नेर्ने कीश् की जन्माया कीश्ने

नगरी खीर उडजेन्थेरा को हुठ कराया॥ २५। खीर | हुए ॥ ई। खीर एहूद् के पुत्र ये हुए ग्रेटा के निवा-मियों के पितरीं के चराना में मुख्य पुरुष ये थे जा बन्धुर काकी मानदत् की पहुंचाये गये॥ । श्रीर नामान् बारियाए थार गेरा हुए यही उन्हें बग्धुमा करके मानदृत् की ले गया थार उस ने उड़ता थार खडीलूद् को जन्माया॥ द। थीर शहरेस् ने टूशीस् थीर खारा नाम खपनो स्तियों की छोड देने की पोह्रे माखाव देश में लडको जन्माये॥ ए। से। उस ने अपनी स्त्री दे। देश से ये। वाव् सिट्या मेशा महकाम्, १० । यूस् सेक्या थै।र मिर्माकी जन्माया। उस की ये पत्र क्रपने व्यपने पितरे। के पराना में मुख्य पुरुष घे॥ १९। श्रीर ष्ट्रणीम् से उस ने खयीतृष् श्रीर स्ह्याल् की जन्माया॥ १२। रहपाल् के पुत्र, रुवेर् मिशास् खार शेमेर् इसी ने खोनो खीर गांधी समेत सीद की बसाया, १६। फिर यरीका थीर भेमा को प्रयासीन के निवासिया के पितरीं के पराना में मुख्य पुरुष चे श्रीर गत के नियामियों को भगा दिया, 98। ख्रीर प्रद्यी शाशक् यरेमेात्, १५। जवद्याद् षराद् एदेर्, १६। भीकारल् यिग्पा यादा जा वरीया के पुत्र ये जवदगद् मशु-ह्माम् दिज्की देवेर्, १८। विश्वमरे विज्लीका ये।वास् जी गरपाल् के पुत्र थे, १९। खीर याकीस जिक्री जब्दी, २०। एलीएनै चिल्लतै एलीएल्, २१। श्रदायाद् वरायाद् थार शिक्षात् जे। शिमी के पुत्र घे, २२ । शीर विश्पान् स्वेर् एलीएल्, २३। खळ्यान् जिक्री जानान्, २४ । इनन्याद् रसाम् अन्तोतिय्याद्, २५ । यिप्दयाद् बीर पनूरल् ले। शाशक् के पुत्र घे, २६ । श्रीर शन्-शरी शहर्याच् यातत्याच्, २०। यारेश्याच् र लिय्याच् श्रीर जिस्ती जा यराद्याम को पुत्र थे।। २८। ये व्ययनी खपनी पीठी मे खपने खपने पितरी के परागा में मुख्य पुरुष खीर प्रधान घे। ये यदशसेम् में रहते थे ॥ २९ । कीर गियोन् मे गियोन् का पिता रहता या जिस की स्त्री का नाम माका या, ३०। श्रीर वस का जेठा बेटा खब्दोन् दुया फिर यूर् की श् वाल् नादाव्, ३१। गदीर् अस्त्रे। सेकेर् ॥ इरे। स्रीर मिक्रोत् ने शिमा की जन्माया । श्रीर ये भी धापने भाइयों के साम्दने अपने भाइयों के स्मा यहशसेम् में

मीका को जन्माया॥ ३५। और मीका के पुत्र, पीतान् मेलेक् तारे थीर श्राष्टाल् ॥ ३६ । थीर स्राहाज् ने यद्देशसङ्घा के। जन्माया स्रीर यद्देशसङ्घा ने ष्मालेमेत् ष्यज्मावेन् श्रीर जिसी की श्रीर जिसी ने मोसा की, है । थ्रीर मेखा ने बिना की जन्माया श्रीर इस का पुत्र राषा हुआ राषा का रलासा श्रीर रलासा का पुत्र आसेल् हुआ। ३८। श्रीर आसेल् के छ पुत्र हुए जिन के ये नाम ये अर्थात् अजीकाम वोक्स यिग्मारल् आर्याइ खोवदगड् खाँर हानान् ये हो सब खासेल् के पुत्र हुए॥ ३९। धीर उस के भाई रशेक् के ये पुत्र हुए कर्मात् उस का जेठा जलास् दूचरा यूश तीचरा एलीपेलेत् ॥ 80 । थ्रीर कलास् के पुत्र श्रूरकीर थ्रीर धनुर्धारी हुए थ्रीर उन के बहुत वेटे पाते अर्थात् डेठ सा हुए। ये ही सब विन्या-मीन के वंश के थे॥

(यस्यतिम् में रहनेहारी का प्रवध )

टे. यों सब इवास्ती अपनी अपनी वंशा-वली के अनुसार जी इसास्त् के राजाओं के एकान की पुस्तक में लिखी हैं जिने गये। क्रीर यहूदी अपने विश्वासघात के कारण वधुए करके बावेल् की पहुचाये गये॥ २। जी लोग अपर्नी अपनी निज भूमि अधीत् अपने नगरीं में रहते थे दी इसारली, यासक, लेबीय छीर नतीन् ग्रे॥ ३। श्रीर यस्थालेस् मे कुछ यहूदी कुछ विन्यामीनी खीर कुछ एप्रैमी खीर मनग्येर्ड रहते थे, 8। खर्थात् यहूदा के पुत्र पेरेस् के वंश में से अम्मीहूद् का पुत्र कते जा स्नामी का पुत्र श्रीर इसी का पाता थार वानी का परपाता या, ५। श्रीर श्रीलेक्यों में से उस का जेठा बेटा ष्रसायाह् श्रीर उस को पुत्र, ६। श्रीर जेरह को वश में से यूर्ण् श्रीर इन के माई ये कर सा नट्टे हुए॥

शाकल् को खीर शाकल् ने योनातान् मल्कीश्र खबी-नादाव् खीर एश्वाल् के। जन्माया ॥ ३४ । थीर का प्राता खीर यिद्विष्याष्ट् का परपेता था, ९ । योनातान् का पुत्र मरीळ्वाल् हुखा थीर् मरीळ्वाल् ने थीर इन के भाई को अपनी खपनी बंशावली के अनुसार मिलकर नै। सी कप्पन ठघरे। ये सब पुरुप ष्पपने प्रपने पितरीं के घरानें के प्रनुसार पितरीं के घराने। में मुख्य थे॥

१०। फिर याजकी में में यदायाह यद्दीयारीय थीर याकीन्, ११। थ्रीर खलर्याद ली परमेश्वर के भवन का प्रधान और हिल्कियाह का गुत्र या यह मशुद्धाम् का पुत्र यद सादीक् का पुत्र यह मरायात् का पुत्र यद श्रहीतूल् का पुत्र था, १२ । श्रीर श्रदायाह् का यराहाम् का पुत्र था यह पश्हूर् का पुत्र यह मिक्तियाह का पुत्र यद मासे का पुत्र यह खदीग्ल् का पुत्र यह यह बेंदा का पुत्र यह मणुल्लाम् का पुत्र यह मशिह्मीत् का पुत्र यह इम्मेर् का पुत्र घा। १३ । ग्रीर इन के भाई घे जो ग्रपने श्रपने वितरो से घरानी में सबद सा साठ मुख्य पुरुष घे वे परमेश्वर के भवन की चेवा के काम में बहुत निपुरा पुरुष घे ॥ १८ । फिर लेक्नोयों में से मरारी के वंश में से श्रमंग्याह जी दृश्यूय का पुत्र श्रजीकास का पाता श्रीर दृश्य्याद का पर-पाता था, १५। श्रीर व्यक्त्यक्षर देरेश श्रीर गालाल् श्रीर श्रासाप के वंश में से मत्तन्याह जी मीका का पुत्र श्रीर जिस्ती का पाता था, १६। श्रीर स्रोधदग्रह् की समायाद् का पुत्र गालाल् का पाता स्रीर यदूतून् का परपाता या स्रीर चेरेक्याह् की आसाका पुत्र ग्रीर एरकानाका पेता या जी नतीषाइयों के गांवों से रहता था ॥ १०। धीर खेवकीदारी में से खपने खपने भाइयों सहित शस्त्रम् अक्कूब् तस्मान् श्रीर अहीमान्, इन् में ने मुख्य ती महूम् या, १८। श्रीर वह तब सी पूरव ग्रीर राजा के फाटक के पास देवहीदारी करता या । लेखीयों की काञ्चनी के देवकीदार ये ही थे॥ १९। श्रीर शस्तूस् 0। फिर बिन्यामीन के बंग में से सलू की मग्रुल्लाम् की कोरे का पुत्र स्व्यासाप् का पीता और कीरद् का का पुत्र देवित्याह् का पीता और दरसनूत्रा का पर-परपीता था और उस के भाई की उस के मूलपुरुष के पीता था, द। और पिल्लियाह् की परीदाम् का पुत्र घराने के वर्षात् कोरही थे से इस काम के अधिकारी था और एला की उन्जी का पुत्र और मिक्री का ये कि ते ते ते के देविदीदार हैं। उन के पुरसा तो यदेखा की कायनी के अधिकारी थीर पैठाय के | कान ने कुटे ये व्योक्ति से दिन रात अपने काम में रखवास थे ॥ २० । श्रीर प्रााले समय में रलाजार का पुत्र पीनदास् विस के संग यदीया रदा से। उन का प्रधान था ॥ २९ । मेंग्रेलेम्याट् का पुत्र बक्योट् मिलापयाले तंत्र का हेयडीदार या॥ २२। ये सर्व क्षा डेयडीदार ऐ।ने की चुने गये से दो सा बारह चे। ये जिन के पुरसाचा की दाकद बीर घमूरल दर्शी ने विख्यासपारव जानकर ठ०रावा या सा वावन प्रपने गांव में प्रपनी प्रपनी वंद्यावली के प्रनुसार तिने गये ॥ २३ । से वे श्रीर उन के सन्तान यहे।वा की भवन ग्राचीत् संबू की भवन की फाटकी का ष्यिकार द्यारी वारी रखते ग्रे॥ २८। डेवकीदार पुरव पाँकिम उत्तर दक्षियन चारी दिया की योग र्शकी देते वे ॥ २५ । थैं।र उन के भाई जो गांथे। मे रहते चे उन की सात सात दिन पीड़े घारी खारी करके उन के संग्र रहने के लिये जाना पहला घा॥ २६ । क्योंकि चारों प्रधान डेयडीदार की लेबीय चे सा विश्वासपारप जानकर परमेश्वर के मवन की काठरियां श्रीर भगडारां के प्रश्विकारी ठएराये गये चे ॥ २०। चार वे परमेश्वर के भवन के जास पास इस लिये रात विताते थे कि उर की रहा उन्हें सीपी गई घी थार भार भार का उमे खालना उन्ही का काम था ॥ २८। धीर उन में में कुछ उपायना के पात्री के व्यधिकारी घे ब्रोवित ये जिनकर भीतर पट्चाये और जिनकर यादर निकाले भी जाते ये॥ २(। सार उन में से कुछ सामान के थीर पवित्र-स्यान के पात्री के श्रीर मैदे दाध्यमध् तेल लोखान थार सुगंधद्रव्या को प्राधिकारी उदराये गये ॥ इ० । बीर यासका के घेटों में से कुछ सुगन्धहरूयों में गंधी का काम करते थे॥ ३९। श्रीर मासित्याइ नाम एक लेबीय की कीरही श्रह्मस् का बेठा था से विश्वासीयाय जानकर तथी पर वनाई हुई बस्तुथी का विधिकारी था ॥ ३२। खार उस के भाइयों वर्षात् यातातियों में से कुछ तो मेंटवाली राटी के पाधि-कारी घे कि एक एक विशासदिन की उसे तैयार किया करें ॥ ३३ । श्रीर ये गरीये चे की सेवीय पितरी के पराना में मुख्य चे चौर कोठरियों में रहते चार चेतर

सरी रहते थे॥ 58। ये ही व्यवनी व्यवनी पीठी मे सेबीयों के पितरों के पराना में मुख्य पुक्त घे। ये यक्शलेम् मे रहते थे॥

59 । जीर शिवान में शिवान का पिता, यीरल् रहता था जिस की स्त्री का नाम माका था॥ ३६। उस का जेठा घेटा अक्टोन् हुआ फिर सूर् कीश् बाल् नेर् नाटाय् ३०। ग्रदीर् अध्यो जक्ष्यीष्ट् कीर मिक्रीत् ॥ इदा थ्रीर मिक्रीत् ने शिमाम् की जन्माया कीर ये भी खपने भाइया के साम्हने खपने भाइया के संग यदणलेम् में रहते थे ॥ ३८। धीर नेर् ने कीथ का जन्माया की श् ने शाकल का श्रीर शाकल ने यानातान् मल्कीश्र स्रवीनादाव् धीर रश्वाल् की चन्माया ॥ ४० । श्रीर योनातान् का पुत्र मरीव्याल् मुखा ग्रीर मरीब्बाल् ने मीका की जन्माया॥ ४९। थ्रीर मीका के पुत्र, पीतीन् मेलेक् थ्रीर तद्रे<sup>१</sup>॥ 8२ । **जीर खा**टाज् ने यारा की जन्माया खार यारा ने बातमेत् बत्मावत् बीर जिसी की जन्माया खीर जिसी ने मासा का 8३। खार मासा ने विना की जन्माया थीर इस का पुत्र रपायाह् हुया रपायाह् का पलासा थीर पलासा का पुत्र यासेल् हुया, १८। थीर प्राप्तेल के क पुत्र हुए जिन के ये नाम ये अर्थात प्रजीकाम द्याक्ष विक्रमारल् यार्याष्ट् खीवद्याद् धीर द्यानान । आयेल को ये दी पुत्र दूर ॥

(शाक्षत् की वागु धीर दाकद के रावग का चारंभ)

१०. प्रिलिक्ती तो दशरांतयों से लड़े जीर दशरली प्रतिकित्यों के साम्दने से मागे थैं।र गिल्वा नाम पदाइ पर सारे अये ॥ २ । खीर पोलक्ती जाकल् खीर उस की पुत्रों की पीक्के लगे रह और पलिशितमें ने शाकल् की पुत्र योनातान् अधीनादाव् थार मल्कीय का मार हाला ॥ ३ । थार शाकल् के साथ लहाई थार भारी धाती गई थार धनुधारियां ने उसे जा लिया थार वट उन के कारण व्याकुल देा गया ॥ १। तव शासन् ने अपने द्वींघवार कीनेदारे से कदा श्रवनी तलवार

<sup>(</sup>१) देखा = । १९।

खींचकर मेरे भींक दे ऐसा न हो कि वे खतनारहित लेगा व्याकर मेरा ठट्टा करें। पर दस के हिंचपार ठीनेहारे ने व्यत्यन्त भय खाकर ऐसा करना नकारा तब जाकल् व्यपनी तलवार वही करके उस पर गिर पड़ा ॥ ५। यह, देखकर कि जाकल् मर गया उस का हिंचयार ठीनेहारा भी व्यपनी तलवार पर व्याप गिरकर मर गया ॥ ई। यो जाकल् कीर उस के तीना पुत्र कीर उस के सारे घराने के लोगा एक संग्र मर गये॥ ०। यह देखकर कि वे भाग गये कीर जाकल् बीर उस के पुत्र मर गये उस तराई मे रहनेहारे सव इसारली मनुष्य व्यपने व्यपने नगर की होडकर भाग गये बीर पलिकती व्याकर उन मे रहने लगे ॥

ं ८। दूसरे दिन कव पिलक्ती मारे हुखी के माल की ज़टने आये तब उन की शाकल् थीर उस की पुत्र गिल्बे। पदाड पर पडे दुर मिले ॥ ९। से। उन्हों ने चंब के बस्त्रों की उतार उस का सिर धीर द्वीध-यार ले लिये थीर पलिणितया के देश के सब स्थानी में दूतों की इस लिये भेज दिया कि उन की देवताओं थ्रीर साधारण लोगो से यह शुभ समाचार देते लाएं ॥ ५०। तब उन्हों ने उस के हथियार तो स्रापने देथा-लय में रक्खें थीर उस की खे। पड़ी दाग्रीन् के मान्दर मे बड दिई॥ १९। जव गिलाट् के यावेश् के सारे लेगोां ने सुना कि पलिश्तियों ने ग्राकल् से क्या क्या किया है, १२। तब सब शूरधीर चले और शासल् थार उस के पुत्रों की लेखें उठाकर गायेश् में ले आये थीर उन की इड्डियों की यावेश में की बांज वृद्ध के तले गाड़ दिया और सात दिन का **उपवास किया ॥ १३ । सी शाकल् उस विकायसञ्चात** को कारण मर गया की उस ने यहीका से किया घा क्योंकि उस ने यहे। वा का वचन टाला था फिर उस ने भूतिचिद्धि करनेवाली से पूछकर सम्मति लिई थी, पष्ठ । उस ने यहावां से न पूछा था। सा यहावा ने उसे मारकर राज्य थिशे के पुत्र दांकद का कर दिया॥

११ • तब सर्व द्रसारती दासद के पास देन्रीन् में स्कट्ठे दीकर कदने ला सुन दम लेगा श्रीर तू स्क दी'हाड़ मांस हैं॥

२। बागले दिनों में बर्व शासल् राजा या तब भी इक्षार्थालयों का व्याया तू ही वा क्रीर तेरे परमेक्दर यदे।वा ने तुक्त से कहा कि मेरी प्रका इक्षारल् का चरवादा थार मेरी प्रजा इसारल का प्रधान त दी द्यागा ॥ ३ । या चय दखारली प्रानिये देव्रीन् में राजा के पास खाये खीर टाजद ने उन के साध देवे।न् मे यहावा के साम्टने वाचा बांघी ग्रीर उन्दों ने यदाया के वचन के श्रनुसार की उस ने ग्रम्थल् से अहा था इसारल् का राजा होने के लिये दाकट का ग्रामियेक किया ॥ ४। तय स्व इवारालिया समेत दालद यस्थलेस् की गया की यव्रस्भी कदः-लाता या ग्रीर यवूंची नाम उस देश के निवासी वर्षा रहते थे ॥ ५ । से यद्भुष् के निवासियों ने दासद से कचा तू यदां आने न पारगा । तीभी दासद ने विण्यान् नाम गढ़ को ले लिया बड़ी दाकदपुर भी कदावता है॥ ६। खीर दाकद ने कदा की कीई यवृधियों की सब से पहिले मारेगा से मुख्य सेना-र्पात धारा तब सब्याद् का पुत्र यास्राव् सब से पविले चढ गया थीर मुख्य उद्दर गया ॥ थे। श्रीर दाकद उस गढ में रहने सगा से उस का नाम दाऊदपुर पदा॥ ८। थीर इस ने नगर की घारों क्रीर अर्थात् मिस्ती से लेकर चारीं स्रीर गहरपनाह वनवाई थीर योषाय् ने जेप नगर के खरहप्टरीं की फिर वसाया ॥ ९। श्रीर दालद की वहाई श्राधिक चाती गर्ड थीर येनायों का यदीया उसकी संग था।

### (दाकद के गूरवीर)

१०। यद्दाघा ने इसाएल् के विषय की वसन कहा था उस के अनुसार दाजद के जिन शूरवीरीं ने सारे इसाएलिया समेत उस के राज्य में उस के पक्ष में दोलर उसे राजा बनाने की बल किया उन में से मुख्य पुष्प ये हैं ॥ १९। दाजद के शूरवीरीं की नामावली यह है अर्थात् किसी इक्मोनी का पुत्र यांगावास् जी तीसी में मुख्य था उस ने तीन सी पुष्पों पर माला चलाजर उन्हें एक ही समय मार हाला ॥ १२। उस के पीहे दोटो का पुत्र एक प्रश्लेष्टी

<sup>(</sup>१) मूल में बाकी नगर जिलाता था। (३) मूल में गिनती।

१३। यह पस्दम्मीम् में जहां जल का एक खेत था टाकट के संग रहा श्रीर पलिश्ती वदां युद्ध करने की रफट्टे हुए घे भीर, लाग पलिभितया के सान्दने से भाग गये थे ॥ १४ । तय उन्हों ने उस खेत के बीच खड़े द्वाकर उस की रचा किई थार प्रांतिकती की मारा थीर यदाया ने उन का यहा उद्घार किया ॥ १५। थीर तींसा मुख्य पुरुषा में से तीन दासद के पास चटान की पर्यात् बहुल्लाम् नाम गुफा से गये थीर पोलिशितयों की कायनी रपाईम् नाम तराई मे पदी दुई घो ॥ १६ । उस समय दाखद गढ़ में घा धीर उसी समय पालिंग्निया की रक चीकी चेतले-देम् मे यो ॥ १०। तय दासद ने घरी प्रांभसापा के साथ कदा कीन मुक्ते बेत्लेऐस् के फाटक के पास के कुंए का पानी पिलाएगा ॥ १८ । से। ये तीनी जन पलिशितयां की छावनी में टूट यहे थीर बेत्सेहेम् के फाटक के कृए से पानी भरकर दाकद के पास ले बाप पर दालद ने पीने से नाह किई बार यहावा के साम्दने अर्घ करके उग्रहेला ॥ १९ । ग्रीर इस ने कदा मेरा परमेश्यर मुक्त से ऐसा करना दूर रक्खे वया में इन मनुष्यों का लेहू पीक की अपने प्राय पर खेले है ये तो प्रापने प्राया पर शेलकर उसे ले प्रापे दि। से। इस ने घट पानी प्रीने से नाट फिर्इ। इन तीन घीरी ने साये दी काम किये॥ २०। श्रीर षायोगे का याकाय का भाई या के तीनी में मुख्य था श्रीर उस ने श्रपना भाला चलाकर तीन सा का मार हाला श्रीर तीनां में नामी हा गया॥ २१। दूसरी घेसी के तीनों से से घट श्राधिक प्रतिष्ठित पा श्रीर उन का प्रधान हो गया पर गुल्य सीना के पद की न पहुचा ॥ २० । यद्योगादा का पुत्र बनावाद् था का क्यू केल् की गक सीर का पुत्र या जिस ने घरे घरे काम किये थे। उस ने सिष्ट सरीखे देा मोखासियों की मार हाला थ्रीर घरफ के समय उस ने गक ग्रहरे में उतरके एक विद्य की मार हाला॥ ३६। फिर उस ने एक डीलयाले प्रधात पांच दाश लंबे मिछी पुरुष की मार दासा मिन्नी तो घाम में ज़ुलादी का ठैका सा एक भाला लिये दूर था पर भगवाष् एक लाठी ही लिये

एलाजार् नाम था जो तीनों पर घीरों में से एक था॥ दुए उस के यास ग्रया थीर मिस्री के दाथ से भाले की १८ । यह पस्दम्मीम् में जदां जब का एक खेत था हीनकर उसी के भाले से उसे घात किया॥ २८ । ऐसे दाजद के संग रहा थीर पलिश्ती बढ़ां युद्ध करने की ऐसे काम करके यहायादा का पुत्र धनायाद्द उन तीनों एक है दुए थे भीर, लोग पलिश्तियों के साम्दने से धीरा में नामी है। ग्रया॥ २५ । यह तो तीसे से श्रिक्त भाग गये थे॥ १८ । तथ उन्हों ने उस खेत के बीच प्रतिष्ठित था पर मुख्य तीनों के पद की न पहुचा। उस खड़े होकर उस की रक्षा किई थीर पालिश्तियों की को दाजद ने अपनी निज्ञ सभा से समासद किया॥

२६। फिर दलों के बीर ये घे श्रर्थात् याप्राष्ट् का भाई असादेल् घेत्लेदेमी दोदो का पुत्र रहदा-नान्, २० । हरीरी ग्रमीत् पलानी हेलेम्, २८ । तकोई दक्क्षेण का पुत्र ईरा प्रनातीती प्रश्लीरहेर् २(। हूणार्थ सिट्यक प्रदीघी ईलै, ३०। नतीपाई मधरे एक धीर नतापाई घाना का पुत्र धेलेद्, ३९। विन्यामीनियों के गिवा नगरवासी रीवे का पुत्र ईते पिरातानी बनायाद्, ३२। ग्राश् के नाली के पास रहनेद्वारा ट्ररै खराबाबासी खबीएल्, ३३ । बहूरीमी ष्यज्ञमायेत् ग्राल्यानी एत्यद्या, ३४ । गीनार्षं द्याग्रम् के पुत्र, किर पदाडी शारी का पुत्र योनातान्, ३५। पदासी साकार्का पुत्र खदीखास कर्का पुत्र एली-पाल्, इदं। मक्रेराई प्रेपेर् पलानी क्रांच्याएँ क्रमसी ऐसी एक्ट्री का पुत्र नारे, ३८। नातान् का भाई श्रीएस् ष्ट्यी का पुत्र मिभार, इर । प्राम्मानी सेलेक् छेराती नहरै की सब्याद् के पुत्र वाकाव् का द्वियार केनिहारा चा, 80 । येतेरी इंश धार गारेख, 89 । हिली करियाह षाष्ट्रें का पुत्र जावाद, ४२। तीस पुरुषों समेत दयेनी शीजा का पुत्र ब्रहीना जा ख्रेबीनियों का मुख्तिया था, ४३। माका का पुत्र धानान् मेलेनी याधापात्. ४४। श्रश्ताराती राज्जयाद् खराररी द्वाताम् के पुत्र शामा थीर गीरल, ४५। जिमी का पुत्र यदीरल स्रोर उस का त्तीसी भाई योदा, ४६। सद्योमी एलीएल् एल्नाम् के पुत्र यरीये और याणव्याद् माक्षाक्षी चित्मा, 80 । एली व्ल खोबेद् और मसेवाई यासीएल्॥

(दासद के यमुकर)

१२ जिल्ल दालद सिक्लग् में की श के युत्र शाकल् के डर के मारे किया रहता था तक ये उस के पास यहां थाये श्रीर

<sup>(</sup>१) जूस में. सम्ब ।

यें उन बीरों में की ची जी युद्ध में उस के सहायक थे॥ २। ये धनुर्धारी थे जी दहिने बार्य दीना हाथी से गोफन के पत्थर खीर धनुप के तीर चला सकते षे थार ये शाकल के मास्यों में से विन्यामीनी थे॥ ३। मुख्य ती बाडीर जेर बीर दूसरा याबाश् चा ये गिवावासी शमास्रा के पुत्र थे फिर सन्मावित् के पुत्र यजीरल् और पेलेत् फिर घराका और प्रना-तोसी येहू, ४। थीर गिवानी यिश्मायाद की तीसे में से एक बीर और उन के ऊपर भी प्राफिर विमयाह् यहनीरल् याद्वानान् गदेरावाची वाजावाद्, ५। रलूनै यरीमात् वाख्याद् शमयाद् हारूपी शपत्यादः, ६। एरकाना यिषिशययाद्य अजरेल् यारजेर् याशीयाम् जी सर कीरहवशी थे, छ। थीर गदीर्वासी यरीदास् के पुत्र योग्ला थीर जबदगढ़ ॥ ८। फिर जब दाजद जगल की गढ में रहता था तब ये गादी जी श्रुरबीर घे श्रीर युद्ध करने का सीखे हुए श्रीर ठाल श्रीर माला काम मे लानेहारे थे श्रीर उन के सुद्ध सिद के से श्रीर वे पद्माड़ी चिकारे से वेग दीडनेदारे ग्रे ये चीर गादिश ने घला है।कर उस के पास व्यापे, ९ । ष्प्रचात् मुख्य ते। एजेर् दूसरा ख्रोबद्याद् तीसरा एली-ब्राब्, १०। चै।या सिश्मना पांचवा यिमंपाछ, १९। क्ठां श्रते सातवां रलीरल्, १२ । ब्राठवा योहानान् नै। वं एल्डाबाद्, १३। दसवां विर्मवाद् ग्रीर उपा-रहवा मक्वन या॥ ५८। ये गादी सुख्य याद्वा थे उन में से जी सब से हीटा था से ती एक सी के बरावर थीर जी सब से बड़ा था से इजार की बराबर था॥ १५। ये ही वे हैं जी पहिले महीने मे जब यर्दन नदी सब कडाड़ी के जपर जयर बहती घी तल उस को पार उत्तरे छैार पूरव छै।र पक्छिम दोना ओर के सब तराई के रहनेहारी की मगा दिया॥ १६ । स्त्रीर कर्न्ड एक बिन्यामीनी स्त्रीर यष्ट्रदी भी दालद के पास ग्राक मे ग्राये॥ १७। उने से मिलने की दाऊद निकला श्रीर उन से फहा यदि तुम मेरे पास मिन्नभाव से मेरी सहायता करने की भाषे हो तब ते। मेरा मन तुम से लगा रहेगा पर की पुम मुक्ते धोखा देकर मेरे शत्रुखी की छाध पकडवाने भावे है। तो इमारे पितरी का परमेध्वर इस

पर द्राष्ट्र करके डांटे फ्योंकि मेरे शाय से कोई उपद्रव नही हुया॥ १८। तव यात्मा यमारी में समाया जी तीं सी भी रामें मुख्य घा और उस ने कहा दे दाजद इम तेरे है हे यिथे के पुत्र इम तेरी खोर के है तेरा कुणल ही कुणल ही फ्रीर तेरे सहायकों का कुणरा हा को कि तेरा परमेश्वर तेरी सदायता किया करता है से दाकद ने उन की रख लिया क्षीर थयने टल के मुख्यि ठप्टरा दिया॥ १९ । फिर क्छ मनप्रशेर्द भी उस समय दासद के पास भाग गये सव यद पंलिश्तिया की साथ दीकर शाकल् से लडने की गया पर उन की कुछ चटायता न किई क्यों कि प्रतिश्रातिया के सरदारी ने सम्मति लेने पर यह करकर उसे विदा किया कि वद दमारे सिरं कटयाकर अपने स्वामी जाकल् से फिर मिल जाएगा॥ २०। चल घट सिक्लग् की जा रहा था तब ये मनश्येर्द उस के पास भाग गये प्रार्थात् प्रद्ना योजाबाद् यदीएल् मीकारल् योजाबाद् रलीट्ट श्रीर चिल्लते जा मनको को इजारी को मुख्यि थे॥ २९। इन्दों ने सुटेरा के दल के विकत्न दाजद की सहायता किई क्योंकि ये सब गूरबीर घी छै।र सेना की प्रधान भी यन गये॥ २२। यरन दिन दिन सेगा दाकद की सदायता करने की उस के पास आते रते यहां लों कि परमेश्वर की सी एक बड़ी सेना यन गई॥

२३। फिर जी लड़ने की द्यायार वाधे हुए रेज़ीन में दालद के पास इस लिये खाये कि यहीवा के वचन के अनुसार शांकल का राज्य उस के द्याय कर दे उन के मुख्यिं। की यह जिनती है। २४। यहूवी तो ठाल और भाला लिये दुण लड़ने की द्यायारकन्द क द्यार खाठ सा याये॥ २५। शिमोनी लड़ने की तैयार सात द्यार एक सा श्राद्यीर आये॥ २६। श्रीर द्याय वार द्यार कर सा आये॥ २०। श्रीर द्यावन के पराने का प्रधान यहीयादा था और उस के साथ तीन द्यार सात सा आये॥ २८। श्रीर सादीक नाम एक खवान कीर भी आया खीर उस के पिता के घराने के बाईस प्रधान आये॥ २९। श्रीर श्रीर के साथ की घराने के बाईस प्रधान आये॥ २९। श्रीर श्रीर का की साई विस्थामी नियों में से तीन द्यार ही

चारे क्योंकि उस समय लों बाधे विन्यामीनियों से याधिक शासल् के घराने का पक्ष करते रहे॥ ३०। फिर रप्रैमिया में से बड़े बीर ग्रीर अपने अपने पितरा के घरानों में नामी पुषप घीस इतार खाठ सा कारे॥ 39 । श्रीर मनश्ये के बाधे गोत्र में से दालद की राजा करने के लिये खठारह इनार चारे जिन की नाम यताये गये थे॥ ३२। थार इस्साकारिया मे से वो समय की पदचानते घे कि इसारल की क्या करना उचित है उन के प्रधान दो से प्रे शार उन की मय भाई उन की याजा में रहते थे ॥ इड । फिर जयूतून में से युद्ध के सब प्रकार के द्राधियार लिये हुए लड़ने की पाति बाधनेहारे पेाहा प्रधास इजार चापे ये पाति यांधनेहारे घे थे।र चचल न घे । इह । फिर नप्ताली में से प्रधान तो एक एजार ग्रीर वन के मंग ठाल ग्रीर भाला लिये मैंतीस एकार षाये ॥ ३५ । थीर दानियों से से लहने के लिये पांति याधनेहारे खठाईस इजार ह सी पाये॥ ३६। धीर थाणेर् में से लड़ने की पाति यांधनेहारे चालीस एकार याद्वा चाये ॥ इ० । स्रीर यर्दन पार रहनेदारे बदोनी जादी थार मनण्ये के बाधे जोतियों से से युष्ठ के मध प्रकार के द्वीषयार लिये दूर एक लाखे यीस दलार याचे ॥ ३८ । ये मय युद्ध के लिये पांति यांधनेदारे याद्वा दाकद की सारे इसाएल का राजा करने के लिये ऐद्रोन से सद्दों मन से आये श्रीर श्रीर सव इसाएली भी दासद के। राखा करने के लिये रक मन हुए थे। और व वहां तीन दिन दासद के स्मा खाते पीते रहे क्योंकि उन के भाइयों ने उन के लिये तैयारी किई घी ॥ ४० । श्रीर जी उन के निकट धरन इस्साकार् त्रयूलून् सीर ममाली ली रहते ये वे भी शददा कटों खन्नरीं थीर वैली पर मैदा श्राकीरा श्रीर किश्रमिश की टिकियां दाखमध्र और तेल खादि भी जमबम्तु लादकर लागे ग्रीर घैल श्रीर भेड यक्षरियां यहुतायत से लाये क्योकि इसारल् मे स्नानन्द दे। रहा या ॥

(पवित्र सट्या की यह्यलिन् ने पहुचाये जाने का घर्चन )

१३ श्रीर दासद ने सहस्रपतियों शत-पतियों थीर,सब प्रधानीं,से सम्मति लिई ॥ २ । तब दाजद ने इसारल् की सारी मण्डली से कदा यदि यद तुम की अच्छा लगे थीर छमारे परमेश्वर की इच्छा दी ती इसारल् के सब देशों में इमारे जा भाई रह गये थीर उन के साथ जा याजक थार लेबीय खपने खपने चराई-वाले नगरे। में रहते हैं उन के पास भी यह हर कही कच्ला भेर्जे कि दमारे पास रकट्टे है। जास्री ॥ ३। थीर इम अपने परमेश्वर के संदक्ष की अपने यहां ले आर्थ क्योंकि शाकल के दिनों इम उस की समीप न जाते थे॥ ४। श्रीर सारी मबदली ने कहा इम रेसा ही करेगे क्योंकि यह बात उन सब सागों की ठीक अची ॥ ५। सा दाजद ने मिस की शोद्देर् से से इमात् की घाटी ली के सब इसारिलया की इस लिये रकट्टा किया कि परमेश्वर के संदूक की किर्पत्यारीम् से ले प्रारं॥ ६। तव दाजद सब दसारिलया की स्था लेकर बाला की जो क्रियेत्यारीम् भी कहावता श्रीर यष्ट्रदा के भाग ने था कि परमेशकर यद्योवा का संदूक वहा से से आए यह तो ऋद्या पर विराजनेहारा है ग्रीर उस का नाम भी लिया जाता है ॥ श से उन्हों ने परमेश्वर का संदूक एक नई गाड़ी पर चढाकर अबीनादाव के घर से निकाला दीर उन्ना थीर प्रध्यो उस गार्डी की धाकने लगे। द। श्रीर दाकद श्रीर सारे इसाएली परमेश्वर के साम्दने तन मन से गीत गाते सार बीका सारंगी हफ कांक कीर सुरहियां बजाते थे॥ ९। जब बे कीदीन् के खाँसद्दान तक थाये तब उन्जा ने प्रपना द्याय संदूष यामने की खडाया क्योंकि वैसें ने ठोकर खाई थो।। १०। तब यदीया का कीप उज्जा पर भडक उठा और उस ने उस की मारा क्योंकि उस ने सद्का पर दाच लगाया चा वद वदी परमेश्वर के साम्बने मर गया ॥ १९। तब दाजद खप्रसन्न हुआ इस लिये कि यदीवा उद्घा पर ट्रुट पड़ा था थीर

<sup>(</sup>१) भूत में गग थीर गम के जिमा।

चस ने उस स्थान का नाम पैरेसुड्जा रक्खा यह नाम आज लों खना है ॥ १२ । धीर उस दिन दाकद परमेश्वर से डरकर कहने लगा में परमेश्वर के संदूक की अपने यहां क्योंकर ले आजं ॥ १३ । से दाकद ने सदूक की अपने यहा दाकदपुर में न पहुचाया पर खीवेदेदे।म् नाम गती के यहां हटा ले गया ॥ १४ । शीर परमेश्वर का सदूक खांचेदेदे।म् के यहा उस के घराने के पास तीन महीने रहा थीर यहावा ने खोवेदेदे।म् के घराने पर खीर जो कुछ उस का था उस पर मी खाशीप दिई॥

१८. जीर सेर्के राका होराम् ने टाकद के पास दूत थीर उस का भवन बनाने की देवदार की लक्षड़ी थीर राज थीर बर्क्ड भेजे ॥ २ । थीर दाकद की निश्चय ही गया कि यहीवा ने मुक्ते इसारज् का राजा करके स्थिर किया क्योंकि उस की प्रजा इसारज् के निमित्त उस का राज्य अत्यन्त वर्क् गया था॥

३। श्रीर यषशलेम् मे दालद ने श्रीर स्लियां व्याह लिई श्रीर श्रीर देटे देटिया सन्माई ॥ ४। उस के जी सन्तान यषश्लेम् मे उत्पन्न दुर उन के ये नाम है श्रश्रात् श्रम्म श्रीवाल् नातान् सुलैमान, ५। यिभार् रलीश्र रल्पेलेल्, ६। नाग्रष्ट् नेपेग् यापी, ९। रलीशामा देल्यादा श्रीर रलीपेलेल्॥

द। जब पलिशितयों ने सुना कि सारे इसाएल् का राजा होने के लिये दाकद का श्रामिपेक हुआ तब सब पलिशितयों ने दाकद की खोज में चकुई किई यह सुनकर दाकद उन का साम्हना करने की निकल गया॥ १। सा पलिश्रती श्राये श्रीर रपाईम् नाम तराई में घावा किया था॥ १०। तब दाकद ने परमेश्वर से पूका क्या में पलिशितयों पर चकाई कर श्रीर व्या तू उन्हें मेरे हाथ कर देशा यहावा ने उस से कहा चकाई कर क्योंकि में उन्हें तेरे हाथ कर दूशा॥ १९। सा जब वे बाल्परासीम् की श्राये तब दाकद ने उन की बही मार लिया तब दाकद ने कहा परमेश्वर मेरे द्वारा मेरे श्रमुश्री पर जल की धारा

की नाई टूट पढ़ा है इस कारब उस स्थान का नाम वाल्परासीस् रक्खा गया ॥ १२ । वहां वे प्रपने देव-ताथों की होड़ गये थीर दाजद की खाजा से वे खाग लगाकर फूंक दिये गये ॥ १३ । फिर दूसरी बार पलिश्-तिया ने उसी तराई में धावा किया ॥ १४। तब दाऊद ने परमेश्वर से फिर पूछा छै।र परमेश्वर ने उस से कहा चन का पीका मत कर उन ये मुख्कर तूत् वृद्धी के साम्दने से उन पर कापा सार॥ १५१ श्रीर जव तूत् वृत्तो की फ़ुर्नांगयों में से सेना के चलने की सी प्राइट तुक्ते सुन पड़े तब यद जानकर युद्ध करने की निकल जाना कि परमेश्वर पलिशितयों की चेना नारने की मेरे आगो पधारा है। १६। परमेव्टर की इस खाद्या के प्रनुसार दाकद ने किया श्रीर रवाएकिया ने पलिश्तियो की सेना की गिवान् से लेकर ग्रेजेर् ली मार लिया। १७। तब दाजद की कीर्ति सब देशों मे फैल गई पीर यरावा ने खब जातिया के मन में उस का डर उपजाया।

१५. त्व दाकद ने दाकदपुर में भवन वनवाये बीर परमेश्वर के संदूक के लिये एक स्थान तैयार करके एक तंत्र खड़ा किंया॥२। तब दासद ने करा लेबीयों की क्रोड थीर किसी की परमेश्वर का स्टूक उठाना नहीं चाहिये क्योंकि यहावा ने उन्हीं की इस लिये चुना है कि परमेश्वर का संदूक उठाएं थीर उस की सेवा टइन सदा किया करें। ३। से। दाकद ने सव इस्रारितयों की यहप्रलेम् में इस लिये रकट्टा किया कि यदीवा का सदूक उस स्थान पर पहुंचारं खिसे चस ने चस को लिये तैयार किया था॥ 8। तस दाजद ने दारून के सन्तानों ग्रीर इन लेबीयों की रकट्टा किया, ५। अर्थात् कद्यातियो मे से करीरल् नाम प्रधान को थ्रीर उस के रक सा बीस भाड़या का, ६ । मरारीयां में से प्रसायाद् नाम, प्रधान की कीर उस को दे। मा बीस माइयों की, 9। ग्रेगीमियां में से ये। एल् नाम प्रधान की थीर उस की रक सी तीस मास्या की, ८। एलीसापानिया मे से श्रमायाङ् नाम प्रधान की स्त्रीर उस की दी सी भाइयों की,

<sup>(</sup>१) वाशीत्. चल्ला पर टूट पहुना ।

<sup>(</sup>१) अर्थाम् टूट पहने का स्थान ।

रं। दिल्लीनियों में से रलीरल् नाम प्रधान की खीर दीस् बीयल् खीर खजन्याङ् बीका खर्ज में हेडने की चस के प्रस्थी भादयों की, १०। प्रीरः चड्डाशिवयां में से श्रम्मीनादाव् नाम प्रधान की श्रीर उस की गक सी घारह भाइयों की ॥ ११। तब दाऊद ने सादीक् धीर रव्यातार नाम यानको का थीर करीयम् प्रसायाह यारल् श्रमायाद् रलीव्ल् खार श्रमं नादाव् नाम लेबीयी की युलवाकर, १२। उन से कदा तुम ती सेबीय पितरों के पराने में मुख्य पुक्य दे। से अधने भाइयो समेल खपने बापने की पवित्र करें। कि तुम दसा-रल् के परमेश्यर परीया का संद्रक उरु लान पर पहुचा रुको जिस की में ने उस के लिये तैयार विया है। **१३। क्योंकि परिली यार तुम सेाग उस की न सा**ये चे इस कारण इमारा परमेश्वर यहाया इम पर टूट पडा ध्योंकि एम उस की खोज में नियम के खनुसार न लगे थे ॥ 98 । सा याजकों दीर लेटीयों ने वापने श्रपने को पश्चित्र किया कि इशाग्ल के परमेश्वर यदीया का सद्भाले जा सकी॥ १५। तय उस जान्ना के अनुसार जो मूसा ने यरीया का वचन सुनकर दिर्ध थी सेबीयों ने सद्य की इंडी के बल अपने कधा पर उठा लिया ॥ १६ । थीर दाकद ने प्रधान लेवीयों की बाला दिई कि बपने भाई गानेशरी का वाजे वर्षात् सारंगी घीणा थीर सांक देकर यज्ञाने ग्रीर ग्रानन्द की साथ कर्चे स्थर से जाने की ठदराखी ॥ १० । सी लेटायों ने येग्स् को पुत्र ऐमान् का बीर उस की भाइयों में से छेरेक्याह की पुत्र षासाप् की बीर षपने भाई मरारीयें मे से कूशा-याद् के पुत्र एतान् का ठद्दराया॥ १८। श्रीर उन के साथ उन्हा ने दूसरे पद की अपने भाइयों की अर्थात् जर्म्याद् धेन् याजीयल् अमीरामात् यद्वीयल् उन्नी रलीग्राय् यनायाष् मागेयाष्ट् मतित्याष्ट् रलीपलेष्ट् मिक्नेवास ग्रीर ग्रीघेदेदोम् ग्रीर योग्ल् को जो हैयकोदार घे उत्राया ॥ १९ । यो हमान् प्रासाप् फीर रतान् नाम गानेहारे तो पीतल की भाभ वजा वजा-कर राग चलाने को, २०। श्रीर जक्यां श्राकी एल् श्रमीरामात् यहीरल् उद्गी रलीबाव् मासेवाद् बीर यनायाष्ट्र ग्रलामात् भग राग में सारंगी खजाने की,

वहराये गये ॥ २२ । स्त्रीर चठाने का स्रधिकारी कन-न्याद नाम लेबीयों का प्रधान था बद उठाने की विषय शिक्षा देसा या ध्वीकि वह निषुष था॥ ३३। ष्रीर वेरेकाछ् सार एएकाना संदूक के डेवकीदार ये ॥ २८ । यौर शबन्याद् याशापात् नतनेल् प्रमासै जक्यां वनायाद ग्रीर रसीरवेर नाम याजक परमे-क्टर के सदूक के आगे आगे सुर्राप्टयां छजाते दृर पने और कोविदेदोम् कीर यदियाह उस के सेवढ़ी-दार थे॥ २५ । थार दाकद थार इसार लियां के पुरानिये थार सदस्पति सब मिलका यद्यावा की वाचा का सदुक फोघेदेदीम् के घर से बानन्द की साथ से क्राने कें। गये॥ २६। जब । परमेख्वर ने यद्दीव्रा की वाचा का सद्क स्टानेद्यारे लेखीयों की सदायता किर्ध तब उन्हों ने सात बैल श्रीर सात मेळे बील किये ॥ २० । दालद थै।र यद्दावा की वाचा का संदूक डठानेहारे सब सेबीय थीर ग्रानेहारे थीर ग्रानेहारों के साथ चठानेदारे। का प्रधान कनन्याद् ये सब ती सन के कपड़े के बागे पहिने चे थीर दाजद उन के कपड़े का रपोद् पहिने था॥ २८। यो सारे इसारली परीया की याचा के सदूक की जयजयकार करते क्षार नरिस्तो तुर्राष्ट्रयां कार कांक यजाते ग्रीर सार-गिया थीर बीखा सुनाते हुए से चले॥ ३९। सब यहाया की घाचा का सदूक दाकदपुर लें पहुंचा तय गांकल् की घेटी मीकल् ने खिड़की में से कांक-कर दाकद राजा को कूदते थीर खेलते हुए देखा थै। र उसे मन ही मन तुच्छ जाना ॥

१६ न व परमेश्वर का संदूक ले साकर उस तंबू में रक्का गया जो दाकद ने उस के लिये खड़ा कराया था थीर परमे-ब्रव्यर के साम्दने देगमवालि थीर मेलवलि खढाये गये॥ २। जय दाखद दोमयोंन ग्रीर मेलयोंन चढ़ा चुका तव उस ने पदोला के नाम से प्रजा की व्याशीवीद दिया। ३। थीर उस ने क्या पुरुष क्या स्त्री सव दश्राएलियों की एक एक रोटी थ्रीर एक एक टुकड़ा २९ । श्रीर मितत्याद एलीपलेट मिक्नेयाद श्रीघेदे- नार बीर किश्मिश की एक एक टिकिया बंटवा दिई॥

8। तब उस ने कितने एक लेखीयों की इस लिये ठइरा दिया कि यदावा के संदूक के साम्हने से सेवा टइल किया करे थै।र **इसारल् के परमेश्वर** यहावा की चर्चा थीर उस का धन्यवाद थीर स्तृति कियाकरे॥ ५ । उनका मुख्यियाती स्नामाप्या श्रीर उस को नीचे जकर्याष्ट्या फिर यी एल् श्रमीरा-मात् यहीरल् मतित्याह् रलीखाव् यनायाह् खीवे-देदाम् ग्रीर यीगल् घे ये ता सारंगियां श्रीर बीगाएं लिये हुए चे थैार खासाय सांक खजाकर राग चलाता था ॥ ई। श्रीर बनायाङ् श्रीर यद्यजीयल् नाम याजक परमेश्वर की वाचा के संदूक के साम्हने तुरिहिया नित्य चनाने के। उत्राचे गये॥

। यहिले उसी दिन दाजद ने यहावा का धन्य-बाद करने का काम खासाप् ग्रीर उस के भाइयो क्षा सैांप दिया

८। यद्दीवा का धन्यवाद करी उस से प्रार्थना करेंग

देश देश में उस के कामीं का प्रचार करे।। र । उस का गीत गायो उस का भजन गायो चस को सब स्नाश्चर्यक्रमों। का ध्यान करे।। १०। उस के पवित्र नाम पर वहाई करे। यहीवा के खेरिनयों का दृदय प्रानिस्त है। ११। यहीवा और उस के सामर्थ की खोज करे। उस की दर्शन की लगातार खीली रहा। १२। उस के किये हुए आश्चर्णकार्म **उस के चमत्कार श्रीर न्यायवचन रमरण करे।**। १३। हे उस के दास इसारल् के वंश हे याकूब की सन्तान तुम जी उस की चुने हुए हो,

' 98। वही इमारा परमेख्वर यहावा है ' चस को न्याय को काम पृष्टियों सर मे देाते है। १५। उस को वाचा की सदा लें समस्या रङ्खी से। बही बदन है जी उस ने हजार पीठ़िया के 'लिये ठहरा' दिया।

९६। यह याचा उस ने ब्लाहीम के साथ याधी

ग्रीर उसी के विषय उस ने इस्हाक से किरिया खाई ।

१७। श्रीर उसी की उस ने याकूब के लिये विधि

इसाएल के लिये यह कहकर सदा की वाचा वांधकर दृढ़ किया कि,

१८। में कनान् देश तुक्की की दूंगा वद बांट में तुम्हारा निज भाग होगा। १९ । इस समय तो तुम ग्रिनती में घो है घे वरन वर्तत ही चोड़े खीर उस देश में परदेशी घे। २०। थ्रीर वे एक काति से दूसरी काति में थीर रक राज्य से दूसरे में फिरते ती र**दे**,

२१। पर उस ने किसी मनुष्य की उन पर प्रन्धेर करने न दिया

थीर यह राजाको को उन के निमित्त यह धमकी देता था कि,

२२। मेरे ग्रीभविक्तीं की मत कुन्नी थीर न मेरे नवियों की दानि करे।।

**४३। इसिरी पृधिबी के लोगो प्रदेशिया का** गीत गायो

दिन दिन उस के किये हुए उद्घार का शुभसमाचार मुनाते रदे।।

२८। अन्यवातियों में उस की महिमा का थ्रीर देश देश के लोगों से उस के खाइन्हर्णक्रमों। "का वर्णन करे।।

२५ । क्योंकि यदीया मदान् श्रीर स्तुति के श्रीत ये।उप ही

वह तो सारे देवताची से खोधक मययाग्य है। २६ । क्यों कि देश देश के सब देवता मूरते ही हैं पर यद्दोवा ही ने स्वर्ग की बनाया है। २०। उस की चारा खोर विभंव खीर रेश्वर्ण है उस के स्थान में सामर्थ्य और श्रानन्द है।

२८। दे देश देश के कुले। यदीया का गुरुानु-वाद करा

यहीया की महिमा श्रीर सामर्थ्य की माना। २९। यहावा के नाम की महिमा माने। भेंट लेकर उस के सन्भुख श्राकी

<sup>(</sup>१) पूल में जिस की ग्राञ्च। उस ने हजार पीढिया की शिये दिई।

यत् करा ॥ इ०। है सारी पृथियी के लेगो। एस के साम्टने च्याच्याच्या क्षात मेचा म्यर भी है कि यह टलने का नही। इ९ । खाकाण बानन्द करे बीर पृथिवी मगन हो धीर जाति जाति में लेगा कर्रे कि यदीया राजा इया है।

हर। ममुद्र खीर चस में की सारी बन्तुएं गरज उठें मैदान धार हो। कुछ उस में है सा प्रकृत्वित हो। इड । उसी समय धन के युक्त यदेखा के साम्टन . जयज्ञयकार करे

क्योंकि घर पृथियी का न्याय करने की थाने-द्यारा है।

58 । यरावा का धन्यवाद करें। क्योंकि वह

उस की करका सदा की है। By । श्रीर यह कही कि हे हमारे उद्वार करने-द्वारे परमेश्वर द्वमारा उद्वार कर

ं सीर इस की एकट्टा करके श्रन्यज्ञातियों से कुडा कि इस तेरे पवित्र नाम का घन्यवाद करे बीर तेरी स्तुति बारते हुए तेरे विषय बहाई मारे॥ **इ**ई। श्रनादिकाल में श्रनन्त्रकाल ली

इवाग्ल्का प्रयमेश्वर यहावा धन्य है।

तब सारी प्रजा ने पामेन कहा और यदावा को म्तृति किई ॥

50 । तय उर ने यहां प्रधात यहाया की याचा को सम्द्रक के साम्हने व्यासाप् ग्रीर उस के भाइयें की है। है दिया कि दिन दिन की प्रयोजन की अनु-सार वे संदुक के साम्दने नित्य सेवा टहल किया करं, ३८। धीर प्रहस्ठ भाइया समेत खोधेरेदीम् रीमवाल को बेदी पर बदावा का रीमवाल चढ़ाया शाला से खीर भेडवक्रियों के पीछे पीछे फिरने से

पविजेता से ग्राभायमान दीकर यदीवा की दरह- | करे ग्रीर उस सब के अनुसार किया करे जी यहीवा की व्यवस्था में लिखा है जिसे उस ने इसाएल की दिया था ॥ ४९ । श्रीर उन की संग उन ने देमान्, श्रीर यदूतृन् श्रीर उन दूसरीं की भी बी नाम लेकर चुने गाँगे घे उत्राहिया कि यद्दावा की सदा की क्षरण के कारण उस का धन्यवाद करें॥ ४२। श्रीर उन के सम उस ने हेमान् थीर यहूत्न् की वजानेहारी के लिये तुर्राष्ट्रयां खार कांकें खार परमेश्वर के गीत गाने के लिये वाजे दिवे श्रीर यद्भुन के घेटों की फाटक की रखवाली करने की उहरा दिया॥ ४३। निदान प्रजा के सब लोग अपने अपने घर चले गये भीर दाजद व्यक्ते घराने की बाधीबाद देने लाट गया ॥

> (दाकद का मन्दिर यनाने की इच्छा करना ग्रीर यहावा का दाकद के वय में समातन राज्य स्थिर करने का यचन देना)

१७ ज्ञाब दालद अपने भवन में रहता था तब दाजद नातान् नबी से कहने लगा देख में तो देवदार के बने हुए घर मे रहता हूं पर यहाबा की बाचा का संदूक तंत्र में रद्यता है। २। नातान् ने दाकद से कहा जी क्रुंड तेरे मन में छा उसे कर क्यों कि परमेश्वर तेरे संग है ॥ । उसी दिन रातको परमेश्वर का यह वचन नातान् के पास पद्चाकि, 8। जाकर-मेरे दास दाकद से कद यदीवा यों कदता है कि मेरे निवास के लिये तु घर वनवाने न, पाएगा ॥ ५। क्यों कि बित दिन से मे-इसार्शलयां को निस रे ले वाया, ग्राज के दिन लों में कभी घर में नहीं रहा पर एक त्रश्रू से दूसरे तृष्ट्र की ,खीर रक नियास से दूसरे निवास की याया जाया करता हूं ॥ ई। जहां जहां में सारे इसारालियों के खीच खाया जाया किया क्या में ने इखाएल को न्यायियों में से जिन की मैं ने अपनी को खार डेयकीटारी के लिये यहूतून के पुत्र खायेदे- प्रका को चरवादी करने का ठहराया था किसी से दीम् थीर देशस की बेप दिया ॥ इर । फिर उस ने ऐसी बात कभी कही कि तुम लेगों ने मेरे लिये साडीक् यालक कीर उस के भाई यालकी की बरोधा डियदार का घर क्यों नहीं यनवाया ॥ छ । से सब को नियास को साम्दने जी गियोन् को कर्चे स्थान में था तू मेरे दास दाकद से ऐसा कर कि सेनाओं का उहरा दिया, 80 । कि छ नित्य सदीरे सीर सामा की। यदीवा यों कदता है कि मै ने ते। तुमा की भेड-

का प्रधान हो जार ॥ द। श्रीर जवां कहीं तू श्राया गया बद्दां बद्दां में तेरे संग रहा खीर तेरे सारे श्रुत्यों को तेरे 'सांम्हने से नाश किया है। फिर मै तेरे नाम को पृथियी पर के खडे बड़े लोगी के मामी के समान घटा कर दूंगा॥ १। थार में खपनी प्रजा 'इसाएल् के लिये एक स्थान ठहरासंगा ग्रीर चंस को स्थिर कदंगा कि वह अपने ही स्थान मे वंसी रहेगी श्रीर कभी चलायमान न द्वागी। श्रीर कुंटिल लाग उन की नाश न करने पाएँगे जैसे कि पहिले दिनों में करते थे, १०। योग उस समय से भी जब मे अपनी प्रसा दिसाएल् के कपर न्यायी ठक्ष्राता षा श्रीर में तरे सारे शत्रुश्री की दवा दूगा। फिर मै तुभी यह भी खताता दूं कि यहावा तेरा घर बनाये रक्खेगा॥ १९। जब तेरी खायु पूरी है। जाएगी खीर तुभी अपने पितरा की वंग रदना पडेगा तब मैं तेरे पी छे तेरे यंश्य को जा तेरे पुत्रे। मे से देश गा खड़ा करके उस के राज्य के। स्थिर कर्दशा॥ १२। मेरे लिये एक घर बही बनाएगा छै।र मै उस की राजगद्दी की सदा ली स्थिर स्वयूत्रा। १३। मे चस को पिता ठइस्ता। श्रीर वह मेरा पुत्र ठहरेगा थ्रीर जैसे में ने श्रापनी करूगा उस पर से की तुक से पहिले था इटाई वैसे में उसे उस पर से न इटा-कंगा॥ १८। बरन मे उस की यपने घर थै।र श्रापने राज्य में घदा लों स्थिर रक्षूंगा थीर उस की राजगद्दी सदा लीं यटल रहेगी ॥ १५ । इन सब बातों खैर इस सारे दर्शन के अनुसार नातान् ने दाजद की समसागिदया॥ ' '१६ । तब दाजद राजा भीतर जाकर यदीया के सन्मुख बैठा स्रीर कप्तने लगा हे यहावा परमेश्वर मे तो वयां हू श्रीर मेरा' घराना क्या है कि तू ने मुक्ते यहां लें। पहुंचाया है ॥ १०। ग्रीर हे परमेश्वर यह दास के घराने के विषय थारों की बहुत दिनों तक की चर्चा किई है थीर हे यहावा परमेश्वर तू ने मुक्ते कचे पद का समुख्य सा जाना है ॥ १८ । जी महिमा तेरे दास पर दिखाई गई है उस के विषय (१) या जपर से भानेहारे आहम ।

इस मनसा में खुंला लिया कि तू मेरी प्रजा इसारल् दांजद तुमा से थीर क्या कह सकता है तू ती वापने दास की जानता है॥ १९ । हे यहाया तू मे प्रपने दास के निमित्त थीर श्रापने मन के अनुसार यह सब बड़ा काम किया है कि तेरा दास उस की जान से ॥ २०। दे यदेशवा जी कुछ इम ने ग्रपने कानी से सुना दै उस को व्यनुसार तेरे तुल्य को ई नही खीर न तुमी होंड श्रीर कोई परमेश्वर है। २१। फिर तेरी प्रजा इसारल् के भी तुल्य कीन दे यह ता पृष्यियो भर में एक ही जाति है उसे परमेशवर ने जाकर अपनी निज प्रका करने की कुड़ाया इस लिये कि तू बड़े खार डराधने काम करके अपना नाम करें थीर यापनी प्रजा के साम्डने से कें तूने मिस वे कुड़ा लिई घी जाति जाति के लेगों की निकाल दे॥ २२ । स्त्रोकि तू ने अपनी प्रजा इस्रारल् की व्यपनी सदा की प्रका द्वाने के लिये ठचराया भीर चे यदाया तू थाप एस का परमेश्वर ठचर गया॥ २३। से श्रव हे यदीवा तू ने जी वचन व्यपने दास के थीर उस के घराने के विषय दिया है से सदा ली बाटल रहे खीर खपने कहे के बानुसार ही कर ॥ २८। क्षीर तेरा नाम सदा लें। खटल २६ क्षीर यद कहकर उस की घड़ाई सदा किई जाए कि सेनाफ़ों का यद्दीया जो इसारल् का परमेख्वर है से इसारल् के हित का परमेश्वर है भीर तेरे दास दाकद का घराना तेरे साम्दने स्थिर हुन्ना है ॥ २५ । क्योंकि हे मेरे परमेश्वर तू ने यद कहकर अपने दास पर यह प्रगट किया है कि मै तेरा घर यनाये रक्ष्य्रगा इस कारण तेरे दास की तेरे कमुखं प्रार्थना करने का र्चियाव दुष्या है॥ २६। श्रीर खंब दे यद्दावा हू ही परमेश्वर है जार तू ने अपने दासे से यह भलाई करने का वचन दिया है॥ २०। सोर प्रव तू ने प्रस्त धाकर अपने दास के घराने पर ऐसी आशीप दिन्हें है सेरी दृष्टि में छोटी सी वात दुई क्योंकि तू ने श्रापने कि वह तेरे सन्मुख सदा लें बना रहे क्योंकि है यहावा तू आशोप दे सुका है से। यह सदा के लिये धन्य है। (दाखद के यिजया का सद्येप यर्जनः)

क्य के पीके वाजव ने प्रतित्रितयों की जीतकर अपने अधीन कर लिया और गांधां समेत गत् नगर की पलिश्तियों की

भी जीत लिया और मेाष्ट्रायी दाउद के षधीन देवार र्भेट लाने लगे॥ ३। फिर खब सीया का राजा एदरेजेर परात महानद के पास अपना राज्य' स्थिर करने की जा रहा या तय दाकद ने उस की हमात के पास जीत सिया ॥ । और दाकद ने उस से मक एजार रथ मात एकार स्वार प्रार वीस एकार पियादे एर लिये थार टाक्ट ने मय रायवाले घोडी के तुम की नस कटवाई पर ग्या सा रचवाले छोड़ यचा रक्षेत्र ॥ ५। धार जय द्यामध्य के व्यरासी साया के राजा इटरेबेर् की मदायता करने की जाये तय दाक्द ने व्यरामियों में से वार्षस एसार पुरुष मारे॥ ६। तय दाखद ने दमिश्कृ के प्रशम् में सिपादियां की चाकिया येठाई सा जरामी टाकट के अधीन ट्राफर भेट से याने नगे। थीर तटा तटा टाकट जाता वरां वरां वरावा उस की जिनाता था ॥ 0। भीर एटरेजेर् के कर्माखारियों के पाम सेने की को ठाले घी उन्दे दाकट लेकर यहगणेम् की श्राया ॥ ८। खेर इदरे छेर् के तिसत् धीर फून् नास नगरी में दाऊट बहुत ही पीतल ले जाया पीर उसी के मुर्जमान् ने पीतल के गगास थीर खभा थीर पीतल के पायों की यनवाया ॥ र । श्रीर जय इमाग् के राबा तील ने मुना कि दालद ने नेवा के राखा एटरेबेर् की मारी मेना की जीत लिया। १०। तय चस ने च्टोरास् नाम प्रपने पुत्र की टाकट राखा के याम उन का कुशल चीम पूछने श्रीर एस लिये उसे यधार्ट देने की भी भेजा कि उम ने इटरेडीर् से लड-कर उसे जीत लिया था व्योक्ति इष्टरेकेर तीक से सड़ा करता था। थीर न्हाराम् साने चांदी थीर पीसल के सब प्रकार के पात्र लिये हुए पाया।। १९। दन की दासद रासा ने यदावा के लिये पवित्र करके रक्का बीर वैमा ही सव जातियों से ल्र्बात रदी-सियां माणावियां अस्मानिया परिविश्तयां श्रीर जमार् सिकियों से दरे दुग से ने सान्दी से किया ॥ १२ । फिर सहयाए के पुत्र पायी थे ने से । नृकी तराई में श्रठारद्व एकार गदीमियों को मार लिया॥ १३। तथ

' (१) मूस में दाय।

ष्टाप से कीन लिया। २। फिर उस ने मोखायियों को | उस ने एदीस में सिपाष्टियों की चैकियां यैठाई थीर संघ गदीमी दाजद के पधीन है। गये। श्रीर दाकद जहां जहां जाता यहां यहां यहाया उस की जितासा था ॥

#### (दाळद के कर्मीवारिया की नामायली.)

१४। दालद तो सारे इसाएल् पर राज्य करता था और वह अपनी सारी प्रजा के साथ न्याय श्रीर धार्म के काम करता था ॥ १५ । थीर प्रधान सेनापति सदयार् का गुत्र यात्राय् चा दितरास का लिखने-द्वारा अदीलूद् का पुत्र यदीणापात् या. १६। मधान यालक्ष प्रतीतूव का पुत्र सादीक्ष भीर ख्यातार का पुत्र प्रावीमेलेक चे मत्री प्रवृक्षा था १०। क्रेरितयी जीर प्रतितिपे का प्रधान प्रदीयादा का पुत्र बनायाद था और दाजद के पुत्र राजा के पास मुख्यि दीकर रद्दते घे॥

(बाने। पिया पर विजय ) १६. इस की पीछे खरमे। नियो का राजा नाहार्थ मर गया थीर उस का पुत्र उस के स्थान पर राजा चुन्ना ॥ २। तय वाजद ने यह साचा कि दानून् के पिता नादाश् ने जा सुक पर प्रीति दिखाई भी में में भी उस पर प्रीति दियाका। से दाकद ने उस के पिता के विषय गांति देने के लिये दूश भेजे। श्रीर दाजद के कर्म-चारी प्रामानियों के देश में चानून के पास उसे शांति देने की आगे॥ इ। पर अम्मोनियों को दाकिम दानून् से कहन समे दाजद ने जा तेरे पास शांति देनेहारे भेने है दो वया तेरी समक्ष में तेरे पिता का आदर करने की मनसा से भेजे है यया उस के कर्मचारी इसी मनशा से तीरे पास नहीं आये वित हुंड़ कांड़ करें श्रीर चलट दे थार देश का भेद ले॥ ४। तय चानून् ने दाजद के कार्मचारिया की पकडा थीर उन के वाल मुख्याये ग्रीर पाधे वस्त्र शर्थात् नितम्व से कटवाकर वन की जाने दिया ॥ ५ । तय कितने। ने जाकर दाऊद की बसा विया कि उन पुन्ती के साथ कैसा बर्ताव किया गया सा उस ने लेगा के उन से मिलने के लिये

कहां जीव सी तुम्हारी डाठ्यां वट् न जारं तव सी यरीक्षा में ठर्हरे रहा थीर पीछे लाट बाना ॥ ६। सब प्रामोनियों ने देखा कि इस दासद की चिनाने स्त्रो है तब हानून् थ्रीर थम्मोनियों ने एक इकार क्रिक्रार चान्दी बरमुहरैस् ग्रीर ग्ररमाका जार सेवा को भेजी कि रथ थीर सवार वेतन पर बुलाएं॥ श से उन्हों ने बतीय हजार रथ ग्रीर माका के राजा थीर उस की सेना का घेतन पर घुलाया थीर इन्हों ने सार्कर मेदबा के साम्हने स्रपने हेरे खडे किये। खीर अस्मानी खपने खपने नगर में से एकट्टे हाकर लडने की श्राये ॥ ८ । यह सुनकर दाजद ने यास्राव् स्रीर शूरवीरी की सारी सेना की भेजा। (। तब अम्मोमी निकले थै।र नगर के फाटक के पास पाति बाधी थार जा राजा थाये ये से उन से न्यारे मैदान मे थे॥ १०। यह देखकर कि आगे पीके दोनों स्रोर इमारे विरुद्ध पाति वधी है योसाव ने सब बड़े बड़े इखारली बीरा में से कितना की काट-कर अरामियों के साम्हने उन की पाति ब्रधाई, ११। श्रीर शेष लोगों के। अपने भाई खबोशे के द्वाश सैाप दिया श्रीर उन्हों ने श्रम्मोनिया के साम्हने पाति बाधी॥ १२। थ्रीर उस ने कहा यदि अरामी मुक्त पर प्रवल होने लगें तो तू मेरी यद्यायता करना थीर यदि अम्मोनी तुम पर प्रवल देने लगे ता म तेरी सद्यायता कराता ॥ १३। तू द्वियात्र व्योध श्रीर इस सब अपने लेंगी। खेरा अपने परमेश्वर के नगरी को निमित्त पुरुपार्थ करें थीर पहाया जैसा उस की भ्रच्छा लगे वैसा ही करेगा॥ १८। तत्र योखाव् श्रीर जी लाग उस, की साथ थे धारामियों से युद्ध करने की उन के साम्हने गये थीर वें उस के साम्हने से भागे॥ १५। यह देखकर कि खरामी भाग गये है सम्मोनी भी उस की मार्च श्रांकी शैं की साम्हने से मांगक्रं नगर के भोतर घुरी तब योषाब् यक्यलेम् को लेडि बाया ॥ ९६ । फिर यह देखकर कि इम इस्रार्शनयो में 'हार ग्रंथे 'खरामिया में दूत' भेजकर महानद के पार के क्रिरामियां को हालवाया कीर इसरे के वेनापति भोषक् की अपना प्रधान किनामा ॥ १०।

भेजां क्यें कि वे पुष्प बहुत सकाते थे और राजा ने कहां जंब सी तुम्हारों डाठियां वर्ठ न जारं सव सी वं या कि वा कि व

२०. फिन्स नये घरस के लगाने के समय जब राजा लोग युद्ध करने के।

निक्कला करते हैं तब योश्राव् ने सारी सेना सा ले जाकर श्रम्मानिया का देश उजाड़ दिया श्रीर श्राकर रक्ता की घेर लिया पर दाकद यहशलेम् मे रह गया। श्रीर योश्राव् ने रक्ता की जीतकर ठा दिया तब दाकद ने उन के राजा का मुकुट उस के सिर से उतारके क्या पाया कि इस का तील किक्कार भर सेने का है श्रीर उस में माँग भी जड़े ये सा घड़ दाकद के सिर पर रक्त्या गया। फिर उस ने उस नगर से बहुत ही लूट पाई ॥ ३। श्रीर उस ने उस के रहनेहारों की निकालकर श्रारी श्रीर तोहे के होगे श्रीर कुल्हां हुयें से कटबाया श्रीर श्रम्मोनिया के संब नगरों से दाकद ने बैसा हो किया। तब दाकद सब लेगां समेत यहशलेम की

ी 8। इस की पीके गोजेर में प्रांलिशितयों की साथ युद्ध हुआ। उस समय हूशाई सिट्य की ने तिस्पी की जी रामा की सन्तान का था मार डांसा और वे दब गये हैं था और पोलिश्तयों के साथ फिर युद्ध हुआ उस में याईर के पुत्र एल्झानान ने गती गोल्यत् के भाई लहीं को मार डाला जिस के बर्के की छड़ ठेके के समान श्री॥ ई। फिर गत् में भी युद्ध हुआ। और वहां एक बड़ी डोल का पुरुप था जो रापा की सन्तान का था और उस के एक एक डालूं॥ १९ । सी गाद् ने दाकद के ,पास , जाकर द्याच पांव से क क. अगुली वर्षात् सव मिलाकर चौबीस संगुली घोंना ७। जब उस ने इसार्शलयां की सलकारा तब दाजद के भाई शिमा के पुत्र जनों से मार हाले गये॥

(दाळद का अपनी मला की गिनती लेना चीर इस पाप के दवह स्नार पापनाचन के द्वारा नन्दिर का स्यान उहराया जाना)

**उठकर दाउद को उसकाया** 

कि इसारिलया की जिनती ले ॥ २। से दाकद ने यास्त्राव्य स्त्रीर प्रका के दाकिमों से कदा तुम जाकर सुभे वताष्री कि में जान ल कि वे कितने है। ३। प्रभु रेसी वात क्यो चाहता है वह दशाश्ल पर दीप लगने का कारण क्यों यने ॥ ४। तै।भी राजा की षाचा योषाय पर प्रवल हुई से। योषाय विदा है। सारे दक्षारल् में घमकर यद्यक्तेम् की लाट प्राया ॥ प्रात्व योषाव् ने प्रका को गिनतो का को ह दाकद को सुनाया श्रीर सब तलवरिये पुरुष इसारल को ते। ग्यारच लाख धीर धदुदा के चार लाख सत्तर इजार ठद्दे॥६। घर इन में योशाय ने लेबो श्रीर विन्यामीन-की न गिना व्योक्ति वह राजा की षाचा से घिन करता था॥ ७। ग्रीर यह वात परमेश्वर की व्यरी लगी से उस ने इसारल की मारा ॥ ८,। ग्रीर -दाकद ने परमेश्वर से कहा यह काम को मैं ने किया थे। बड़ा पाप है पर ग्रह प्रापने,दास का प्रधम्में दूर,कर मुक्त से-ती बडी मूर्खता हुई है ॥ ९ । तब यहावा में दाजद के दर्शी एक वेदी वनाए॥ १९ । गाद के इस वचन के अनुसार गाव से करा, १०। जाकर-दाजद से कह कि यहावा या कहता है कि में तुम की तीन विविध्याता राया ॥ २०। तब छोर्नान् ने पीके फिरंके दूत की देखा

उस से कहा यद्याया ,यों कहता है कि जिस की मू चाहे उसे जुन से, १२। कह तो तीन घरस का काल पढे वा तीन महीने लेा तेरे विरोधी तुमे नाश करते रहें योनातान् ने उस की मारा ॥ द। ये ही गत् में श्रीर तेरे अनुसी की तलवार तुम पर चलती रहे वा तीन राया से उत्यञ्ज धुर घो धीर वे दाकद खीर उस के दिन ले। यहावा को तलवार चले अर्थात् मरी देश में फैले फीर यद्यावा का न्द्रत सारे इसारली देश में विनाश करता रहे। श्रव सीच कि मै श्रपने भेजने-हारे की वया उत्तर दू॥ १३। दाकद ने गाद् से करा में बड़े सकट में पहा हू में यदीवा के दाय २१ श्रीर श्रेतान ने इसाएल के विक्द्व में पहुं क्योंकि उसकी दया बहुत बसी है पर मनुष्य के दाय ने मुक्ते पहना न पहे ॥ १४ । से यदीया ने इसारल में मरी फैलाई थ्रीर इसारल में से सत्तर इजार पुरुष सर-मिटे ॥ १५ । फिर परमेश्वर, ने एक विर्यवा से ले दान् लों के इसारल् की जिनती लेकर दूत यहश्र की भी उसे नाश करने की भेजा और वह नाश करने हो पर या कि यदावा देखकर दुख योग्रायू ने कहा यदीवा की प्रका के कितने ही क्यों देने से पहताया थीर नाथ करनेहारे दूत से कहा न दों बद उन की सी गुना बढ़ा दे पर दे मेरे प्रभु वस कर श्रव श्रपना दाश खीच। श्रीर पद्दीवा का ये राजा क्या वे सब राजा के अधीन नदीं है मेरा दूत यबसी कोनीन के खिलहान के पास खडा था। **९६ । श्रीर दाकद ने भार्ये उठाकर देखा कि यहाया** का दूत दाथ में खींची दुई खीर यक्शलेम के जपर बढाई दुई रक तलवार लिये दुए पृथिवी और आकाश के बीच खड़ा है सा दाकद थीर पुरानये टाट पहिने हुए मुंद की बल गिरि ॥ १७ । तब दासद ने परमे-रखर से कहा जिस ने प्रजा की गिनती लेने की बाजा दिई थी से क्या में नदी इ हा जिस ने पाप किया थार बहुत घुराई किई है सा ता में हो हू पर इन भेड छकारियों ने क्या किया है से। हे मेरे परमेशकर यहोबा तेरा द्वाच मेरे बीर, मेरे पिता के घराने के विस्तृ है। पर तेरी प्रजा के विस्तृ न है। के वे सारे जाए । १८ । तब यदोवा के, दूत ने ,गाद् की दाजद से यह अहने की खान्ना दिई कि दाजद चढ़कर ययुषी भोनीन् के खलिहान में यहावा की जी उस ने यहीवा के नाम से कहा या दाजद चढ़ हू उन में से रक्त की चुन ले कि में उसे तुक्त पर शीर उस के चारों बेटे की उस के सा में किए गये

के पास आया तब स्रोनीन ने दृष्टि करके दाजद की देखा और खलिहान से बाहर जाकर भूमि लें। भुककर दाकद की दग्रहस्त् किई ॥ २२ । प्रव दाकद ने ग्रोनीन से कहा इस खिलहान का स्थान मुभे दे दे कि मै इस पर यहावा की एक वेदी बनाक 'उस का पूरा दाम लेकर उसे मुक्त को दे कि यह विपत्ति प्रजा पर से दूर किई जार ॥ २३। ख्रोनीन् ने वाजद से कहा इसे ले ले थार मेरे प्रभु राजा की जी कुछ भार साई यह करे सुन में तुम्हे दें।मखिल की लिये घैल कीर ईधन के लिये दांचने के इधियार थीर श्रन व्यक्ति के लिये गेड्डू यह सब मैं दे देता हू॥ २४। राजा दाकद ने थोर्नान् से कहा सा नहीं मै प्रवश्य इस का पूरा दाम देकर इसे मोल लूंगा क्योंकि जो तेरा दें से में यद्दावा के लिये न लूंगा श्रीर न सेंत-मेत का होमवलि चढार्जगा ॥ २५ । से दाजद ने उस स्थान को लिये खोनीन को छ सा शकेल साना तीलकर दिया॥ २६। तब दाकद ने वहां यदावा की रक बेदी बनाई श्रीर हामवलि श्रीर मेलवलि चकाकर यहीवा से प्रार्थना किई और उस ने हामयीं की वेदी परस्कर्भ से आगा गिराकार उस की सुन लिई ॥ २०। सब यहां वा ने दूत की आजा दिई और उस ने अपनी तलवार मियान से फिर रक्ष्यो ॥

२८। उसी समय यह देखकार कि यदीवा ने यव्यमी क्री.नं।न् को खलिहान मे मेरी सुन लिई है दाकद ने बड़ो बलिदान किया॥ २९ । यद्दीवा का निवास ते। से मूसा ने अंगल में बनाया था श्रीर द्देशमद्याल को बेदों ये दोना उस समय गिबोन् के कंचे स्थान पर थे॥ ३०। पर दाकद परमेशवर के पास चस को साम्दनेन जा सका ध्योकि बद यद्दीवाको दूत की तलकार से डर गया था। २२. १। तब दालद कहने लगा यहीया परमेश्वर का मयन यही है खीर इसारल्' के लिये दे। मर्वाल की वेदी यही है।

(मन्दिर के बमाने की तैयारी श्रीर उस में की मानित मानित की उपासना ग्रीर उपासकी का प्रवेष')

रे। सा वाजद ने इसारल् की देश में के परदेशियों

स्रोर्नान् ते। ग्रेहू दक्षिताथा॥ २१। जब दार्जद स्रोर्नान् बिका एकट्टा करने की स्रोज्ञा दिई स्रीर परमेश्यर का भवन वनाने की पत्थर गढ़ने के लिये राज ठहरा दिये॥ ३। फिर दालद ने फाटकों के कियाड़ों की कीं सोर जोंडों के लिये वहुत सा लोहा और तील से बाहर बहुत पीतल, ४। श्रीर जिनती से बाहर देधदास की पेड़ एकट्टे, किये क्योंकि सीदीन खीर सेर् के लीग टाकद के पास बहुत से देवदाक के पेड़ लाये॥ ध्र। श्रीर दासद ने कहा मेरा पुत्र धुलैमान सुशुमार श्रीर लङ्का है श्रीर स्रो भवन यद्यावा को लिये वनना है सा ग्रस्यना तेजामय थीर सब देशे में प्रसिद्ध थीर शासायमान दोना चाद्यिये मे उस को लिये तैयारी क्रष्या। से दाजद ने मरने से पहिले बहुत तैयारी किई ॥

६। फिर उस ने अपने पुत्र मुलैमान की खुलाकर इंडाएल् के परमेश्वर यदीवा के लिये मवन वनाने की खान्ता दिई ॥ छ । दाजद ने खपने पुत्र सुलैमान में कहा मेरी मनसा ता घी कि ग्रापने प्रसेश्वर यदीया के नाम' का 'एक भवन वनीक ॥ ६। पर यदीवा का यद वचन मेरे पास पहुचा कि तूने लाहू बहुत बहाया थीर बड़े बड़े युद्ध किये है हूँ मेरे नाम का भवन न वनाने पाण्या स्थोकि तू ने भूमि पर मेरी दृष्टि में बहुत लोहू बहाया है ॥ र । हुन तेरे एक पुत्र उत्पन्न द्वांगा को शांत पुरुष द्वागा श्रीर में उस की चारा थीर के शत्रुखों से शांति दूंगा उस का माम ती सुलैमान होगा थीर उस के दिनों में में इसारल्को शांति थीर चैन दूंगा॥ १०। वही मेरे नाम का भवन बनाएगा थार घटी मेरा पुत्र उद्देशा श्रीर मे उब का पिता उद्दर्शा श्रीर उस की राज-गट्टी को मे इसारल् के जपर सदा से स्थिर रिक्खू गा॥ १९। प्राय है मेरे पुत्र यहावा सेरे संग रहे और तूं कृतार्थ द्वाकर उस वचन के अनुसार जा तेरे परमेग्र्य यदावा ने तेरे विषय कहा है उस का भवन वनाना॥ १२। इतना ही किं यहावा 'तुमे बुढि थार समम दे थार इसारल का अधिकारी ठहरा दे श्रीर तू खपने परमेख्वर यहार्वा की व्यवस्था की मानता रहें॥ १३। तू तब ही कृतार्थ होंगा जब

<sup>(</sup>१) भाषात् शातियाला ।

इन शिधियों और नियमी पर चलने की चैकिसी करे है। इन में से चौथीस एकार तो यहीया के भवन वित की थाला यदीया ने स्वारल के लिये मुसा का काम चलाने के लिये हुए बीर क. एकार सरदार की दिसे घी प्रियाय याँच धीर दुढ़ है। मत हर बीर न्यायी, ५ । बीर चार हजार हेयड़ीदार कीर तेरा मन कञ्चा न है। ॥ १८ । सुन में ने अपने | एर और चार हजार उन वाली से यहावा क्रीय की समय यहावा की भवन की लिये एक साध्य की स्तुति करने के लिये ठवरे जी वाजद! ने स्तुति किक्कार् सेाना थीर दस साध किक्कार् चादी थीर करने की वनाय थे॥ ६। फिर दाकद ने उन की पीतल थीर लोहा इतना एकट्टा किया है कि बहु- ग्रेशीन कहात थीर सरारी नाम लेबी के पुत्री के राायत के कारण तील से बाहर है थीर लकड़ी थार बनुसार दली में अलग अलग कर दिया ॥ ७ । चल्यर में ने म्कट्टे किये दे थीर तू उन की यहा त्रोशीनियों में से ती लादान् खीर शिमी थे। सकेगा ॥ १५ । और तेरे पास घट्टत कारोगर पे 🕒 । कीर सावान् के पुत्र, मुख्य यदीरल फिर कार्यास पत्यर खीर लक्षडी के काठने खीर गड़नेधारे जिलाम खीर येएक, लीन ॥ ९ । बीर शिसी के बान सब भारि। के काम के लिये सब प्रकार के पुत्र, शलेग्मीत इस्रीरल बीर दारान, तीन । लादान् प्रशीक पुरुष है। १६। से ने सोदी घोतल थीर लोहें के कुल के पितरी के पराने के मुख्य पुरुष ये ही थे । की ती कुछ जिनती नहीं है से उठ काम में लग | १०। फिर शिमो के पुत्र, यहत् जीना प्रश् श्रीर का खार बहाया तरे मन रहे ॥ १७ । फिर दालट बरीबा के पुत्र शिमी, ये ही चार थे ॥ १९ । ने सरारल के सब दाकिमी की अपने पुत्र मुलैमान यदत् मुख्य या थीर जीजा दूसरा, यूश् थीर वरीजा की महायता करने की बाचा वह करकर दिये कि, कि बहुत बैटे न दूप इस कारण वे मिलकर वितरी १६। वया सुम्हारा परमेश्द्रर यदीचा सुम्हारे मा नधी का एक ही घराना ठहरे ॥ १२। कहास के पुत्र, है यया उस ने तुम्दें चारी ख्रीर से वियाम नहीं | यसास् विस्टार् देख्रीन् सीर उक्तीरल्, चार ॥ १८। दिया उस ने तो देश के निवासियों को मेरे वश कर अमास के पुत्र, शब्द कीर मुसा और घाडन ती दिया है स्नार देश बहावा स्नार उस की प्रजा के साम्दने दया हुआ है ॥ १९ । प्रय तन मन से प्रपने रान्तान सदा सें। परमपवित्र यस्तुओं की पवित्र परमेश्वर यहावा के पास जाया करे। कीर जी लगा-कर यद्दीया परमेश्वर का प्रधित्रस्थान धनाना कि तुम येद्रीया की याचा का महक फार परमेश्वर के पाँचय पात्र उस भयन में साबा की यहाया के नाम का यननेयाला है ॥

२३ दांकद ते। यूका व्यस्त वहुत पुर-ने अपने पुत्र मुलीमान की धमाण्ल पर राजा ठए-राया॥२। तय उस ने इनागल के सप घाकिमी बीर यावको बीर लेबीयो की 'रकट्टा किया॥ ३। भार जितने सेर्वाय तीय घरस के थीर उस से प्राधिक तीसरा यहकीरल और चीचा यकमास ॥ २०। णयस्था के ये का किने क्षये कीर गक एक पुरुष वस्त्रीयल् के पुत्री ने से सुख्य ती सीका कीर दूसरा के गिक्त ने उन की जिनती ग्राइतीस देखार ठदरी । विविध्याध्याद था ॥ २१ । मरारी के पुत्र, मदली सीर

इस लिये जला किया गया कि घर शीर उस के फरे थीर सदा लें यदे।या के सन्तृख ध्रव जलाया कर थीर उस की सेवा ठइन कर थीर उस के तास से णाणीबाद दिया करें ॥ १८ । परन्तु परमे-प्रवर को जन मुखा को पुत्री को नाम खेली को गोत्र की धीच शिने शये॥ १५। मूसा की पुत्र, शेर्कीस् कीर एलीए मेर्॥ १६। खीर शेकी स् के पुत्र, शबू-एल् मुख्य, १७ । थीर एलीएकेर् के पुत्र, रद्रव्याद मुख्य, श्रीर एलीएजेर् के श्रीर कीई पुत्र न पुषा पर रह्याच् को यद्त हो बेटे हुए ॥ १८। ांग्रम्हार् के पुत्रों में, हे श्रालामीत मुख्य ठदरा॥ १९ । देख्रीन् के पुत्र, यरिष्याद्य मुख्य दूसरा श्रमयीद

(१) मूल में, में।

<sup>(</sup>१) मस में ग्रापना गम धार ग्रापना जीय देकर ।

भूशी । महसी के पुत्र, रलाजार् श्रीर कीश्।। २२। रलाजार् निपुत्र मर गया उस के केवल बेटियां हुई से। कीश के पुत्री ने जी उन के भाई थे, उन्हें व्याह लिया।॥ २३। मूश्री के पुत्र, मध्ली रदेर् छीर यरेमात्। तीन'॥ २४॥ लेबीय पितरी के घरानी के मुख्य पुरुष ये ही घे ये नाम ले लेकर रक रक पुरुष करके गिने गये श्रीर बीस बरस की वा उस से व्यधिक ष्प्रस्था के घे थै।र यहावा के भवन मे सेवा का काम करते थे॥ २५। क्योंकि दाकद ने कदा इस्रायल् के परमेश्वर यहाया ने अपनी प्रजा की विषाम दिया है थै।र वह तो यहशलेम् में सदा के लिये बस गया है, २६। ग्रीर लेबीयों की निवास थीर उस में की उपायना का सामान फिर उठाना न पहेगा ॥ २० । क्योंकि दासद की पिछली ष्याचायों के प्रनुसार बीस बरस वा उस से अधिक अयस्या के लेवीय गिने गये॥ २८। क्यों कि उन का काम तो डाइन की उन्तान की बेवा टइल करना था अर्थात् यद कि वे आगनीं थै।र कोठिरियो मे खीर सब पवित्र वस्तुश्रो की शुह करने में श्रीर परमेश्वर की भवन में की उपासना की सार कामों में सेवा टइल करे, २९। बीर मेंट की राटी का अज्ञुबासियों के मैदे का ग्रीर अखनीरी पर्पाइयों का थ्रीर तवे पर वनाये हुए थ्रीर सने हुए का थ्रीर मापने ग्रीर तीलने के सब प्रकार का कान करें॥ ३०। धीर भार भार धीर सांभ सांभ की यदीवा का धन्यवाद होर उस की स्तुति करने के लिये खर्डे रहा करे, ३१। श्रीर विश्वामिदनी श्रीर नये चान्त के दिना और नियत पर्वा में ग्रिनती के नियम के धनुसार नित्य यद्देाया के सब द्वीमकलियों को चढाएं, इर । श्रीर यद्यावा के भवन की उपा-सना के विषय मिलापवाले सब् थ्रीर पवित्रस्थान को रक्षा करे श्रीर स्रापने माई हार्कनियों के सीपे हुर काम को चौकसी/से कर ॥

एलाखार धीर ईतामार् हुए ॥ २। की मवत मे लाया करे॥ त

पर नाटाव् थीर, प्रावीह प्रपने, पिता के साम्हने निपुत्र मर गर्ये से। याजक का काम एलाजार बीर ईतामार् करते थे ॥ इ । थीर दांकट थीर रखांबार् के वंश के सादीक् श्रीर ईतामार् के वंश के प्रदी-मेलेक ने उन की अपनी स्वपनी सेवा के अनुसार दल दल करके घांट दिया ॥ ४। थार एलाचार के वश के मुख्य पुरुष हैतामार् के वंश के मुख्य पुरुषों से प्रधिक थे सा घे ये बांटे गये प्रधात रलाकार को बंश को पितरीं के घराना को सालद , भार देता-मार के वंश के पितरीं, के, घरानी के, भाठ मुख्य पुरुष ठवरे ॥ ५-। से वे विद्वी डालकर; वराबर बराखर बांटे गये क्योंकि , रलाजार् ,श्रीर- ईतामार् दोनों को घंगों में पवित्रस्थान के हाकिम स्रीर परमे-क्ष्यर के इतिक्रम हुए घे॥ ६। श्रीर नतनेलुके पुत्र श्रमायाद् ने जी लेखीय था उन के नाम राजा श्रीर धाकिमां थीर सादीक् याजक थीर ख्यातार् के पुत्र श्रद्दीमेलेक ग्रीर याजको ग्रीर लेबीयो के पितरी के पराना के मुख्य पुरुषों के साम्दने लिखे आधीत पितरीं का एक घराना ती एलाजार के का में से थीर एक ईतामार्के वय में में लिया, गया॥ ।। पविसी चिट्ठी ते। यद्यायारीव के श्रीर दूसरी यदायाद् के, दा तीसरी दारीस्के चैाशी सेरीस् के रो पांचकी मस्किप्याद् के इठवी मिय्यामीन की, १०। सातवीं इक्कोस् के आठवी खबियाइ के, ११। नैवी येशू के दसवीं शकन्याद् के, १२। ग्यारहवी रह्या-श्रीव के बारच्वीं याकी से के, १३,। तेरच्वी दुष्पा के चीदद्यीं येथेबाय् के, १४। पंदर्वी बिल्गा के सालक्ष्वीं इम्मेर् के, १५। सन्नक्ष्वीं देखीर् के प्रठा-रहवीं इप्पिस्सेस् के, १६। उन्नीसवीं पत्तस्याङ् के बीयवी यहेन्केल् के, १०। इङ्की सबी याकीन् के बार्डसवीं गामूल् के, १८। तेरेसवी दलायाइ के ग्रीय चौक्षीसबी माज्याह के नाम पर निकली। १९ । उन की सेवकाई के लिये उन का यही नियम ठछराया गया कि वे थापने उसर्नेनयम के थ्रनुसार • पित्र धार्च की सन्तान के दल जो इसार्यल् के परमेश्वर यदीवा की आता क वे उहरे। द्वारन् के पुत्र ते। बनुसार उन के मूलपुरुष धारन ने पहाया या यदीवा

२०। फिर लेबीय चमाम् के बंग में से गूबाण्ल्, गुप्राण्ल् के यंत्र में से पेएडपाएं ह २१। राज्याएं के राष्ट्राष्ट्र के यंश में में विविक्रकाष्ट्र मुख्य था ॥ ३३ । विग्रहारियों में में जलामात श्रीर जनामात के खंब में में यएत् इ २३ । कीर धेने।ए के यह में में गुरू है। य रेग्याए दुमरा समर्थे। इं सीचरा यहकी गत सार चीचा यक्रमास्। न्य । उड़्यांरख के यह से में सीका धार सीका के यंश में में शामीर ह २५ । मीका का माई, विशिषाह । विविश्वाच्याए के यह में में सक्ष्मीछ ॥ ३ई। मरारी के पुत्र, महत्ती दीत मुझी. धीर याजियाह का पुत्र बना ह = । मरारी के पुत्र. वाजिप्याह के. सेना सार शेष्टम् जजुक्त कार प्रजी ह क्या महली की, गलाबार विमे के कार्य पुत्र न हुन्ता । = । कीश् के, कीश् के धंश में यराचेन् ए १० । धीर मुगी के पुत्र महानी मन्द्र तीर वरामात् । अवन वायने वितरी के घराना के पतुमार ये ही नेवीय चे 0 हु। इन्हों ने भी प्रवन भार्थ दादन के मनानी की नार्थ दाहर बादा बीर मारीक दौर प्रदीमेंबक दौर बादको दौर नेर्छ।वी के विगरी के रूपना के मुख्य प्रकी के मान्छने चिद्धियाँ टाती खर्थाम् सुख्य पुरुष के पितरी का पराना उस के केंद्रि भाई के बिगरे। है पराने हे खाखा उद्या ह

गिष्टुन्ती रामस्तीग्जेर् येाण्यकाणा मह्याती दातीर् थार मध्की फ्रांत थे। ये सदा ऐमान के पुत्र थे जी राजा का दर्जी छै।कर नरसिंगा बजाता छुणा परमेग्बर के यचन मुनाता था ॥ ५। श्रीर परमेश्यर ने ऐमान की चीटए येटे बीर तीन येटियां टिए ॥ ६। ये सव पराया के भवन में गाने के लिये अपने अपने पिता के पाधीन रहफर परमेण्यर के भयन की सेवकाई में कांक बारंगी चार योगा यज्ञाते चे चौर व्यामाप् यर्कृत् पीर हमान् थाप राजा के वर्धीन रहते घे॥ ०। मारयों समेत एन मभी को जिनती जा यहावा के गीत मीन्त्रे हुर ये दीत सर्वानुक ये दी से। पठासी घी॥ ८। थीर उन्हा ने का यहा क्या क्वीटा क्या मुख क्या चेंसा प्रथनी प्रथनी बारी के लिये चिट्टी हासी ॥ १। र्थार पहिली चिट्ठी प्राचाए के बेश न वे यावेए के नाम पर निकली दूमरी गटस्याष्ट् के नाम पर जिस की पुत्र थीर भार्र उस समेत घारह थे॥ १०। तीसरी राद्भर के नाम पर जिसको युत्र चौर भाई उस समेत द्यार्रह यो ॥ ११ । चीर्थी विगी के नाम पर जिस की पुत्र दीर भार्द एस समेत द्यारष्ट ये॥ १२। पांचदी नतन्त्राद् को नाम पर जिस को पुत्र थीर भाई उस समेत यारप ये॥ १३। इटी युद्धियाए के नाम पर जिम के पुत्र थीर भाएं उस नमेत वारह घे ॥ १८ । सागधीं परारेक्षा के नाम पर जिन के पुत्र कीर भाई उउ ममेत द्यारए ये ॥ १५। बाठवी यशायाए के नाम पर क्षित्र की पुत्र दीर भाई उस वमेत घारह थे ॥ १६ । नै।यी रातन्याद के नाम पर बिस के पुत्र थार भार्थ उस समेत बारद ये॥ १०। दमबी जिसी के नाम पर लिम के पुत्र थै। भार्च उस समेत बारध चे॥ १८। स्वारक्ष्यी यज्ञरेत् के नाम पर जिस के पा चीर भाई चग समेत बारह चे ॥ १९ । बारहबी एणव्याए के नाम पर किय के पुत्र श्रीर भाई उस समेत बारक ये॥ =०। तेरधवीं श्रवारल् के नाम पर जिस के पुत्र कीर भाई इस समेत बारह थे॥ २१ । चीदरायीं मतित्याए के नाम पर जिस के पुत्र कीर मार्च उम ममेल बारह थे॥ २०। यन्द्रहवीं यरे-मीरा की नाम पर जिस की पुत्र थीर भाई उस समेल

संबद्धीं याश्रवकाशा के नाम ,पर जिस के पुत्र थीर भाई उस समेत बारह थे ॥ २५। खठारहवी इनानी के माम पर जिस के पुत्र श्रीर भाई उस समेत बारह थे॥ २६। च्योसधीँ महोती के नाम पर जिस के पुत्र खीर माई उस समेत बारइ खे॥ २०। बोसवी र्णलय्याता के नाम पर जिस के पत्र थैं।र भाई उस समेत बरह थे॥ २८। इक्कीसबी हातीर् के नाम पर जिस के पुत्र ग्रीर भाई उस समेत खारह ग्री॥ २९। बाईसवीं ग्रिट्टल्ती के नाम पर जिस के पुत्र धौर भाई उस समेत बारह ये॥ ३०। तेईसधीं महनीखात् के नाम पर जिस के पुत्र थे।र माई उस समेत बारह घे ॥ ३९ । थ्रीर चैक्षों सबी चिट्ठी रामम्ती एकेर् के नाम पर निकली जिस के पत्र और भाई उस समेत बारह चे॥

सेम्याइ जो कोरेका पुत्र थेंगर आसाए के सन्तानी में से या॥ २। खार मधेलेम्याइ के पुत्र दुर खर्थात् चय का जेठा जकर्याइ दूसरा यदीरल् तीसरा जबदगह चै।या यतीरल्, ३। पांचवां रलाम् कठवां यदे।हानान् थीर सातवां एल्यहारने ॥ ४। फिर खोबंदेदेाम् के भी पुत्र हुए उस का जेठा श्रमायाद् दूसरा यही जावाद् तीसरा यायाद् चाथा साकार् पांचवां नतनेल्, ५। क्ठवां श्रम्मीरल् शातवां चस्साकार् ग्रीर ग्राठवां पुल्ती क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीय दिई थी॥ ई। थीर चस को पुत्र शमायाष्ट्र की भी पुत्र चल्पन हुए जी। श्रुरस्रीर होने के कार्या श्रपने पिता के घराने पर प्रमुता करते थे॥ ७। श्रमायाद् के पुत्र ये थे श्रर्थात् श्रोबी रपाएल् श्रोबेट् एल्जावाट् श्रीर उन के भाई रलीटू थैं।र समक्यास् वलवान थे॥ ८। ये सव खोवे-देदीम् की सन्तान में से घे वे थीर उन के पुत्र थीर

जिस के पुत्र श्रीर भाई उस समेत द्वारह थे॥ २४। | मुख्य तेा शिमी जिस की जेठा न दोने पर भी उस के पिताने मुख्य ठइराया॥ १९। दूसरा हिस्कियाह तीस्या तवस्याह् थीर चीषा सकर्याह् था होसा के स्व पुत्र थार मार्ड मिलकर तेरह हुए ॥ १२ । डेवकी-दारों के दल इन मुख्य पुरुषों के घे ये खपने भाइयों के वरावर ही यहावा के भवन में सेवा टहल करते थे॥ १३। इन्हों ने क्या क्षेटि क्या बहु अपने अपने पितरीं की घरानीं की अनुसार एक एक फाटक की लिये चिट्ठी डाली॥ 98। प्रव खोर की चिट्ठी शेले-म्याइ के नाम पर निकाली तख उन्हों ने उस के पुत्र जक्रपाइ के नाम की चिट्ठी डाली (यह युद्धिमान मंत्री था) थ्रीर चिट्टी उत्तर थ्रीर के लिये निकली । १५। दिक्खिन क्रोर के लिये क्रीवेदेदोम् के नाम पर चिट्ठी निकली सीर उस के बेटों के नाम पर खजाने की कोठरी को लिये॥ १६। फिर शुप्पीस श्रीर देशिस की नामें की चिट्टी पिक्टम ग्रार के लिये निकली कि व र्दि पितृर डेवडीदारीं के दल ये थे, शहिकेत नाम फाटक के पास चढ़ाई की सहक पर कोर्राइयों में से ती मशे- आम्हने साम्हने की दिया करें ॥ १७ । पूरव खीर ती स्राम्डने साम्डने शिकी दिया करें ॥ १७ ] प्रख स्रोर ती क लेवीय ये उत्तर छोर दिन दिन चार दक्किवन स्रोर दिन दिन चार श्रीर खजाने की कीठरी के पास दो दो उहरे॥ १८। पाँच्छम स्रोर स्ने पर्छार् भाग स्थान पर सङ्का की पास ती चार श्रीर पर्वार् ही के पास दो रहे॥ १९ । डेबड़ीदारी के दल ता ये ये इन में से कितने ता कारह के थार कितने मरारी के वंश के थे॥

२०। फिर सेवीयों, मे से श्राहिय्याह् ,परमेश्वर के भवन थौर पवित्र किर्द हुई वस्तुग्री दोनें। के भवडारी का अधिकारी ठइरा॥ २१। लादान् के सन्तान वे वे अर्थात् गोर्थीनियां के सन्तान जा लादान् के कुल के ये अर्थात् लादान् गोर्शीनी के पितरीं के पराने। के मुख्य पुरुष थे अर्थात् यद्वीरली । २२। यद्वीरली के पुत्र ये ये अर्थात् जेताम् और उस का भाई यारल् को यदावा के भवन के अधिकारी थे ॥ २३। अम्रा-माई इस सेवकाई के लिये बलवान श्रीर शास्त्रमान् मियों यिस्हारियों हेन्नोनियों श्रीर उस्कीरिसयों में से, थे ये ग्रोबेदेदें मी जायठ थे॥ १। भीर मशेलेम्याइ २८। श्रृष्ट् से। मूसा के पुत्र गेशीस के वंश का के पुत्र श्रीर भाई। घे जी ब्राटारह बलवान घे॥ १०। या से। खतानीं का मुख्य ब्राधिकारी घा॥ २५। फिर मरारी के दंश में ये दोसा के भी पुत्र थे अर्थात् और उस के माइयों का एतान यह है स्लीस्तोर् के याद् यशायाद् का पुत्र योरास् योरास् का पुत्र जिक्री दल मे चै। यो छ जार घे ॥ २। पहिले महीने के लिये ग्रीर विक्री का पुत्र ग्रेलोमात् या ॥ २६। यदी श्रेला- पहिले दल का ब्राधिकारी बद्दीरल् का पुत्र याशीवास् मात् प्रपने भारपो समेत उन सब पवित्र किर्द दुई ठदरा थीर उस के दल में चौबीस दजार थे॥ ३। वह यम्तुओं को मण्डारों का व्यधिकारी था जा राखा पेरेस को यंश का न क्रीर पहिले महीने से सब सेना-दालद भीर पितरी के पराना की मुख्य मुख्य पुरुषों पतियों का खोधकारी था ॥ ॥ । श्रीर दूसरे महीने के बीर सन्सर्पतियो यतपतियो बीर मुख्य सेनापतियो दल का अधिकारी देवि नाम एक अहीही या और ने पवित्र किई घोँ॥ २०। तो तूट सहाइयों में मिलतो भी उस में से उन्दें। ने यदावा का भवन हुड करने के लिये कुड़ पवित्र किया ॥ २८ । वरन तीसरा सेनापति यदीयादा याजक का पुत्र वनायाद् वितना ग्रमूरल दर्शी कोण के पुत्र ग्रावल नेर् के पुत्र स्रद्भेर सार सहयाध् के पुत्र वासाय ने पांचत्र किया था और को कुछ विस् किसी ने पवित्र कर रक्खा या से। सय श्रले।सेात् श्रीर उस के भाइयां को पाधिकार में था। २९। यिस्हारिया मे से कन-न्याद् श्रीर उस की पुत्र इसारल् को देश का काम षर्धात सरदार श्रीर न्यायी का काम करने के लिये ठटरे घे ॥ ३० । श्रीर देव्रोनियों में से एग्रधार श्रीर चस के भाई जो समर सा वलवान पुरुष ये सा पद्दीया के सब काम और राजा की सेवा के विषय यदेन को पव्छिम खोर रहनेरारे इक्षाएतियों के श्रीध-कारी ठघरे ॥ ३१ । देख्नेनियों में से यरिष्याद मुख्य या अर्थात् देशेनिया की पीठी पीठी के पितरां के घरानें। के व्यतुकार दाकद के राज्य के चाली बचे बरस में च टूड़े गये थार उन में से कई ग्रुरधीर शिलाद के याजेर में मिले ॥ ३२। श्रीर उस के भाई को घीर घे पितरों के पराना के दी इजार सात से। मुख्य पुरुष घे। इन की दालद राखा ने परमेक्टर के सब विषयों और राजा के विषय में सबेनिया गादिया थीर सनभ्ये के बाधे गोत्र के बाधकारी ठहराया ॥

(देग का प्रमण्य)

२७ इसासलियों की विनती अर्थात् पितरीं के चराना के मुख्य मुख्य पुरुषों खीर सदस्वपतियों धीर शतपतियों भीर उन के सरदारों की गिनती जी। धरस भर के

कुन ने उस का पुत्र रहव्याष्ट् रहव्याष्ट् का पुत्र यशा- | सब विषयो में राजा की सेवा टरल करते थे, एक एक उस को दल का प्रधान मिक्रीत् या भीर उस की दल में चै। बोच इबार थे। ५। तीसरे महीने के लिये था थीर उस के दल में चीबीस एकार थे ॥ ६। यह यदी यनायाद् है जा तीसा गूरा में घीर श्रीर तीसां में चेष्ठमो घाणीर उसकी दल में उस का पुत्र जम्मीबाबाद् था ॥ ७ । चैाथै महीने के लिये चैाथा वेनापित योखाळ्का भार्च असादेल् या श्रीर उस के पीके उस का पुत्र जयद्याद् वा थै।र उस के दल मे चै।वीस रजार थे ॥ ८। पांचवे महीने के लिये पांचवा सेनापांत पिनुष्ति शरहत् था थीर उस के दल मे चीबीस दबार ये ॥ १ । इठवें महीने के लिये इठवा चेनापित तकोई स्क्लेश का पुत्र ईरा या थीर उस के दल मे चौायीस एकार थे॥ १०। सातवे महीने के लिये सातवां रेनापति रप्रेम् के वंश का देलेस् पलानी था श्रीर उस के दल मे चै।बीस इजार घे॥ ११। स्नाटवें महोने के लिये ब्राठवा रेनापित जेग्ह के वंश में से हुशाई सिट्यकै या थै।र उस के दल में चै।बीस एजार थे॥ १२। नै।वें महीने के लिये नै।वां रेनापित विन्यासीनी ब्रधीरतेर् प्रनातात्वासी या थीर उस के दल मे चै।वीस दबार थे ॥ १३। दसवें महीने के लिये दसवां रेनापति सेरही महरै नतापावारी था थीर उस के दल में चै।घीस इसार घे 🛭 😘 । ग्यारहवें महीने के लिये उपारक्ष्यां रेनापति रप्रेम् के यंश का खनायाद् पिरासीन्-यासी था और उस के दल मे चौश्रीम एजार थे॥ १५ । बारहवें महोने के लिये वारहवां चेनापति खोद्यी-रल के वंश का देखें नतीयावासी या ग्रीर उस के दल मे चौबीस एकार घे।

9ई। फिर इसाएली ग्रीत्री की ये यंधिकारी उहरे मटीने महीने छाखिर दोने ख्रीर कुट्टी पानेदारे दली के | व्यर्थात् क्वेनियों का प्रधान विक्री का पुत्र रखी-

तेयो का, कमूरल का पुत्र दशव्याद्द हाब्न की सन्तान का सादोक्, १८। यदूदा का, रलीहू नाम दासद का एक भाई इस्साकार् को, मीकारल् को पुत्र खामी, १९ । जञ्जूलन् का, स्रोबदग्रह् का पुत्र विश्मायाह नप्ताली का, क्षज़ीरल् का पुत्र यरीमात्, २०। सप्रैस् का, ष्रजज्याह का पुत्र होशे सनम्हों के प्याधी बीच का, पदायाह् का पुत्र योग्ल्, २१। त्रिलाद् मे आधि मनश्ये का, जक्यां इका पुत्र इद्वी विन्यामीन् का, प्रदेर का पुत्र यासीरल, २२। क्रीर दान् का, यारी-हास् का पुत्र अजरेल् ठहरा। इस्रारल् के ग्रीत्रे। के द्यांकिम ये ही ठहरे॥ २३। पर दाकद ने उन की गिनती बीच वरस की श्रवस्था के नीचे न किई बयाकि यहाया ने इसारल् की शिनती खाकाश की तारीं के वरावर लें बढ़ाने की कहा था॥ २४। सब्याह् का पुत्र योष्टाव् गिनती लेने लगा तो सही पर न निषटाया थीर इस कारण रंखर का काय इसारल पर भड़का थै।र यह शिनती राजा दाजद के दित-हास में नहीं लिखी गई॥

२५। फिर राजभवडारी का अधिकारी अदीएल् का पुत्र अन्मावेत् या थीर दिहात थीर नगरा थीर गावीं श्रीर गुम्मटा के भगडारी का अधिकारी उक्तियाद् का पुत्र यद्दीनातान् था॥ २६। श्रीर जी भूमि की जीत बेकिर खेती करते ये उन का अधि-कारी कलूव् का पुत्र रजी था॥ २०। थ्रीर दाख की वारिया का श्राधकारी रामाई शिमी थैरि दाख की वारिया की उपन जी दाखमधु के भगडारी ने रचने के लिये थी उस का अधिकारी अपामी जळी था। २ :। श्रीर नीचे की देश के जलपाई श्रीर गूलर के वृत्तें का प्रधिकारी ग्रहेरी बारहानान् पा और तेल के भगडारों का बाधिकारी योष्प्राम् या ॥ ३९ । श्रीर शारीन् से चरनेहारे गाय वैलां का अधिकारी शारीनी शिन्ने था स्नीर तराइयों से के गाय देंलें का स्नाधकारी थद्लैका पुत्र शापात् था॥ ५०। श्रीर कटींका श्राधिकारी इप्रमारली ग्रीकोल् ग्रीर ग्रदहियों का व्यधिकारी मेरीनात्वासी वेद्दयाह्, ३१। ग्रीर भेट-वक्तियों का फांधकारी हमी याजीज था। राजा

रतेर् शिमोनियों का, माका का पुत्र शपत्याह, १७। दालद के धन संपत्ति के श्रीधकारी ये ही सव लेखी का, कमूरल् का पुत्र हशक्याह हाक्न की सन्तान ठरुरे॥

३२ । धीर दालद का भतीना योनातान् एक सममदार मंत्री और प्रास्त्री था और किसी इक्सोनी का पुत्र यहीएल् राजपुत्रो के स्वा रहा करता था ॥ ३३ । और अहीते।पेल् राजा का मंत्री था थीर सरेकी हुणे राजा का मित्र था ॥ ३४ । खीर खहीते।-पेल् के पीके धनायाद् का पुत्र प्रदेशयदा थीर स्व्यातार् नत्री उसरे खीर राजा का प्रधान सेनापति योगाव् था॥

े (दाकद की पिछली सभा श्रीर उस की मृत्यु ) 🚈

३८. जी र दाजद ने इसारल के सब इंकिमी की श्रर्थात् गीत्री

के इंक्सिमा ग्रीर राजा की सेवा टइल करनेहारे दंशों को द्वालिमी को थीर सहस्तियों श्रीर शत-पितयों श्रीर राजा श्रीर उस के पुत्री के पशु आदि सब धन सर्पात के श्रीधकारिया सरदारी श्रीर बोरी कीर सब क्रुस्वीरी के। यस्कलेस् से वुलवाया॥ २। तब दाकर राजा खंडा हाकर कहने लगा है मेरे भाइया थार है मेरी प्रजा के लागा मेरी सुना मेरी मनसाती थीं कि यहावा की वाचा के सदूत की लिये श्रीर इस लोगो के परमेश्वर के चरणे की पीठी के लिये विश्वाम का एक भवन बनाक और मै ने उसके बनाने की तैयारी किई थी।। इ.। परन्तु परमेश्वर ने मुक्त से कहा तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा क्योंकि तू युह क्यनेहारा है ग्रीर तूने लोडू बहाया है। है। तामी इस्राएल्की परमेश्कर यदावा ने मेरे पिता के चारे घराने में से मुक्ती को चुन लिया कि इस्रारल् का राजां सदा बना रहू अर्थात् उस ने यहूदा की प्रधान द्वाने के लिये और यहूदा की घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया छीर मेरे पिता के पुत्रों में से बह मुक्ती को सारे इस्तारल् का राजा करने के लिये प्रसन्न हुआ। । । श्रीर मेरे सब पुत्री से से (यहावा ने तो मुक्ते बहुत पुत्र दिये हैं) उस ने मेरे पुत्र सुरी-मान को चुन लिया है कि वह इसारल् के कपर (१) वा धचाः

यहीया के राज्य की शट्टी पर विराजे ॥ ६। श्रीर। श्रीर सव प्रकार की सेवा के लिये चान्दी के पान्नी के उस ने मुक्त में कहा कि तेरा पुत्र सुलीमान ही मेरे भवन थीर प्रांगनां की वनाएगा क्योंकि में ने उस की चुन लिया है कि मेरा पुत्र ठएरे थै।र मे उस का पिता ठए हंगा ॥ ७ । थीर यदि घर मेरी याचाओं वीर नियमा के मानने मे श्राजकल की नाई हट रदे ती म उस का राज्य सदा ली स्थिर खद्या। ८। मा जय दमारल के देखते प्रधात बहाया की मण्डली के देखते और खपने परमेश्यर के सुनतं व्यपने परमेश्यर यहाया की सत्र बाचाया की माना द्वीर उन पर ध्यान करते रहा इस लिये कि तुम दम अच्छे देश के व्यक्तिकारी वने रहा श्रीर इन व्यक्ते पीछे व्यपने वश का यहा का भाग हाने के लिये होत जायो।। (। थीर हे मेरे पुत्र सुलैमान तू व्यवने विता के परमेश्वर का जान रख चीर खरे मन श्रीर प्रमन्न जीव में उस की मेवा करता रह ध्योकि यहाया मन मन की जांचता ग्रीर विचार म की कुछ उन्पन्न दीता दे उसे सममता है यांद तू उन को ग्याज में रहे तो घर तुम से मिलेगा पर यदि तु उग की त्यागे ती यह गदा के लिये तुभ को छोड देशा ॥ १० । यद सीक्षस रह यदाया ने तुक्ते गक्ष गेसा भवन वनाने क्रां चून लिया दे जा पवित्रस्थान ठएरे हियाव बाधकर दस काम में लग सामा ॥

११। तथ दासद में प्रापने पुत्र मुलैमान की मन्दिर के फ्रीसारे फीटरिया भगडारा प्रटारिया भीतरी कोटरियों थीर प्रायम्बित के ठकने के स्थान का गमना, १२। थीर बद्दाया के भयन के प्राग्नां थीर चारा खार की कार्टारयां खार परमेश्वर के भवन के भराडारी थीर पवित्र किर्द हुई वन्तुश्री के भराडारी का जी जी नमूने इंग्यर के खातमा को प्रेरणा शे उस की मिले भे सा सब दे दिये॥ १३। फिर याजकी ग्रीर लेबीयों के दलों भार यदावा के मवन में की सेवा के सब कामी श्रीर परीवा के मवन में की मेवा की मारे सामान, १४। प्रधात् सव प्रकार की मेवा के लिये साने के पात्रों के निमित्त साना तीलकर

निमत चांदी तीलकर, १५। बीर सेने की दीवटों के लिये और उन के दीपकों के लिये एक एक दीवट धीर उस के दीपकों का साना तीलकर श्रीर चान्दी के दोवटो के लिये एक एक दीवट और उस के दीपकी की गदी एक एक दीवट के काम के अनुसार तील-कर- १६। थीर भेंट की रे।टी की मेदा के लिये एक एक मेव का मोना तीलकर श्रीर चांदी की मेवा के लिये चादी, १७। श्रीर चोप्ते सेाने के काटा कटोरी श्रीर प्याला श्रीर सेाने की कटोरिया के लिये एक एक कटोरी का रोना तै। तर थीर चान्दी की कटोरिया के लिये एक एक फटोरी की चान्दी तीलकर, १८। श्रीर धूप की घेटो के लिये ताया तुत्रा से ना तीलकर खीर रथ प्रधात् यदीया की वाचा का सद्भ कानेगारे सीर पस फैलाये हुए करुची के नमूने का चाना दे दिया॥ १९। मै ने यदेखा की शक्ति से, जी सुभ की मिला यद सम कुछ व्रमकर जिल्ला दिया है ॥ २०। फिर वाजद ने अपने पुन सुरीमान से कहा हियाय यांध जीर हुठ होकर इस काम,मे लग जाना मत हर थीर तेरा मन बच्चा न हा क्योंकि यदीवा परमेश्व रजी मेरा परमेश्वर है से। तेरे सम है स्नार जब ली बहावा कं भवन में जिसना काम करना दी सी न दी चुके तव का यह न ता तुभे धारता देशा थार न तुभे त्यागेशा ॥ २९। श्रीर सुन परमेश्वर के भक्षन के सब काम के लिये याजकों चीर लेबीयों के दल उद्दाये गये दे ग्रीर सब प्रकार की सेवा के लिये सब प्रकार के काम प्रमन्नता से करनेहारे युद्धिमान पुरुष भी तेरा साथ देंगे जीर दाकिम भीर चारी प्रजा के लेगा भी क्षा कुछ तू किया। यही करेंगे॥

२र्ट• फिर् राजा दाकद ने शरी सभा से कदा मेरा पुत्र शुलैमान मुकुमार लक्का थे थार क्षेत्रल उसी की परमेक्टर ने चुना है कास ते। भारी है क्यों कि यद भवन मनुष्य के लिये नहीं यशेखा परमेश्वर के लिये बनेगा। २। मै ने तो प्रापनी शक्ति भर प्रापने परसे-शबर की भवन की निमित्त सीने की वस्तुका की लिये

<sup>&#</sup>x27; (१) या पापने प्राहना ने ।

स्रोना चान्दी की वरतुया के लिये चान्दी पीतल। की वस्तुकी की लिये पोतल लेडि की वस्तुकी की लिये लोहा भीर लक्षड़ी की वस्तुचा के लिये लकड़ी धीर मुलैमानी पत्थर थार जड़ने के यारव मांच थार पत्नी के काम के लिये राग रंग के नग चौर सब मांति के मांग श्रीर बहुत सा सगममेर एकट्टा किया है। ३। फिर सेरा सन अपने परमेश्वर के सवन में लगा है इस कारण जी करू में ने पवित्र भवन के लिये एकट्टा किया है एस सब से श्रधिक में श्रपना निज धन भी जा साना चांदी का मेरे पास है अपने परमेखर के भवन के लिये दे देता इ, ४। खर्षात् तीन इनार किक्कार् योपीर का सेना थीर सत इजार कि क्लार ताई हुई चान्दी जिस से कोठिरिया की भीते मठी जाए, प्। श्रीर साने की वस्तुभा को लिये साना श्रीर चान्दी की वस्तुका कोलिये चान्दां श्रीर कारीगरीं से यननेवाले सख प्रकार के काम के लिये में उसे देता हू। खार कीन यापनी इच्छा से यहावा के लिये खपने की अर्पण कर देता है । इं। तब पितरीं के चराना के प्रधाना थीर इसा-रल् के गोत्रों के इकिमों ग्रार सहस्वपतियों ग्रार गत-पतियों श्रीर राजा के काम के श्रीधकारियों ने श्रपनी श्रपनी इच्छा से, ७। परमेशवर के भवन के काम के लिये पांच इजार किंक्क्लार् श्रीर दस इजार दर्भने।न् सेाना इस इजार किङ्कार् चांदी श्रठारह इसार किङ्कार् पोतल थीर एक लाख किङ्कार् लोहा दे दिया ॥ ८। श्रीर जिन के यास मिशा श्रे उन्हों ने उन्हें यहीया को भवन की खजाने के लिये गोर्शीनी यहीरल् के द्वाच में दे दिया ॥ १। तब प्रजा के लेगा ष्यानित्तत हुए क्योंकि हाकिना ने प्रसन्न होकर खरे मन और श्रपनी श्रपनी इच्छा से पद्देशवा के लिये भेंट दिई घी श्रीर दासद रासा बहुत ही श्रानन्दित हुम्मा ॥ १० । से दासद ने सारी सभा के चन्मुख यद्याचा का धन्यवाद किया खैर वाकद ने कहा है 'यद्देष्या दे हमारे मूलपुरुष इस्रास्क् के परमेश्वर थ्रनादिकाल से थ्रनन्तकाल लें तू घन्य है॥ ११ । हे यहोवा महिसा पराक्रम शासा सामर्थ्य ग्रीर विभव तेरा हो है क्योंकि श्राक्षाश क्षीर पृथियो ने जा कुछ

है का तेरा ही है दे यद्दावा राज्य तेरा है थीर तू सभी के जपर मुख्य खीर मद्दान ठद्दरा है॥ १२। धन श्रीर महिमा तेरी श्रीर से मिलती हैं श्रीर तू सभी के जपर प्रमुता करता है सामर्थ्य थार पराक्रम तेरे ही हाथ में हैं थीर सब लेगी की बढ़ाना थीर बल देना तेरे हाथ में है।। १३। की व्यव है हमारे परमेश्वर इस तेरा धन्यवाद बीर तेरे महिमायुक्त नाम की स्तुति करते है। १४। में ती क्या टू कीर मेरी प्रचा य्या दें कि इम की इस रोति अपनी इच्छा से तुमी में ड देने की शक्ति मिले तुमी से ते। सब कुछ मिलता है और इम ने तेरे दाय से पाकर तुमे दिया है ॥ १५ । इस ते। अपने सब पुरखाओं की नाई सेरे लेखे उपरी ग्रीर परदेशो हैं पृथिवी पर दमारे दिन काया की नाई बीते जाते हैं श्रीर इनारा कक ठिकाना नहीं ॥ १६। हे हमारे परमेख्वर गहावा यह जो यहा ससय हम ने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिये एकट्टा किया है सा तेरे ही दाय से हमें मिला या थीर सब तेरा ही हैं ! ९७। थ्रीर हे मेरे परमेश्वर में जानता हूं कि तू मन को जांचता है थीर विधाई से प्रसन्न रहता है मै ने तो यह सब कुछ मन को सिधाई श्रीर प्रापनी प्रच्छा से दिया है श्रीर श्रव में ने श्रानन्द से देखा है कि तीरी प्रका की लोगा जो यहा हाजिर है से श्रपनी इच्छा से तेरे लिये भेंट देते है। १८। हे यदोवा दे दमारे पुरखा इत्राहीम् इस्टाक् श्रीर इक्षारल के परमेश्वर प्रापनी प्रका के मन के विचारीं में यह बात बनाये रख थै।र उन के मन अपनी श्रोर लगाये रख॥ १८। श्रीर मेरे पुत्र सुलैमान का मन रेसा खरा कर दे कि यह तेरों प्राज्ञाओं चितानिया थार विधियां का मानता रहे थार यह सब कुछ करे बीर उस भवन की बनाए जिस की तैयारी में ने विकर्ष है। २०। तय दाजद ने सारी समा से कहा तुम अपने परमेश्वर यहावा का धन्य-वाद करे। से। सभा के सव ले। ग्री ने ब्रापने पितरे। के परमेक्टर यहावा का धन्यवाद किया थार अपना धापना सिर भुकार्कर पद्दीवा की धीर राजा की दग्डवत् किर्दे॥ २१। थ्रीर उस दिन के बिद्दान

<sup>(</sup>१) मूख में प्रापना हाय भरता है।

बादीं। समेत सक इजार यैल एक एकार मेढ़े थीर एक के कपर राज्य किया ॥ २०। थीर उस के इसारल् इसारल के लिये बहुत से मेलवाल करके. २२। उसी उस ने सात बरस ते। ईब्रीन् थीर तैंनीस बरस किई॥ २५। श्रीर यदेखा ने युलैमान को सारे इसा- लिखा दुआ है॥ एल को देखते बहुत बढाया थे। र उसे ऐसा राजकीय रेश्वर्य दिया जैसा सम से परिले इसाएल को किसी राजाकान हुआ था॥

की उन्हों ने यद्दीया के लिये खलिदान किये अर्थात्। इद । ये यिथे के पुत्र दालद ने सारे इस्वारल् ष्टवार भेड़ के यही होमर्बाल करकी चढ़ाये थार सार पर राज्य करने का समय चालीस बरस था, दिन यदे। यो साम्द्रने बहु स्नानन्द से स्नाया स्नीर यवशलेस् मे राज्य किया ॥ २८ । श्रीर बह पूरे पिया। फिर उन्हों ने दाकद के पुत्र मुलैमान की बुढ़ापे की अधस्या में दीर्घायु होकर श्रीर धन दूसरी बार राजा उद्याकर यहावा को थोर से प्रधान थीर विभव मनमाना भागकर मर गया थीर होंने की लिये उस का स्रोर याजक दाने की लिये उस का पुत्र सुलैमान उस की स्थान पर राजा सादीक् का याभिपेक किया ॥ २३ । तब सुलैमान हुथा ॥ २९ । यादि से यन्त सी राखा दासद श्रापने पिना दालद के स्थान पर राजा देशकर यदीया के सब कामी का क्तान्त, ३०। छै।र उस के सारे के सिंहासन पर विराजने लगा थे। माग्यमान हुआ राज्य थे।र पराक्रम का भीर उस पर थे।र इसारल् श्रीर सारे इसाएल् ने उस की मानी ॥ २८। श्रीर पर धरन देश देश के सब राज्यों पर जी कुक सव दाकिमीं स्रीर शूरकीरा स्रीर राजा दासद के बीता इस का भी क्यान श्रमूरल् दर्शी स्रीर नातान् सब पुत्रों ने मुलेमान राजा की अधीनता आंगीकार नवी थैं।र गाद दर्शों की लिखी हुई पुस्तकों में

## .इतिहास नाम पुस्तक । दूसरा भाग ।

(सुलीनान के राज्य का भारम)

१. दां कद का पुत्र मुलैमान राज्य में स्थिर दी गया थीर उस का परमे-प्रवार यहीया उस की संग रहा और उस की बहुत ही बढ़ाया ॥ २। बीर सुलैमान ने सारे इसाएल् से षाचात् सदस्यातियां श्रातपतियां न्यायियां श्रीर सारे इसारल में को सब रईसों से जी पितरों के घराना के मुख्य मुख्य पुरुष चे बाते किई ॥ ३। धीर मुलैमान सारी मरुडली समेत शिथान् के कचे स्थान पर गया क्योंकि परमेध्वर का मिलापवाला संबू जिसे यदेवा

के दास मूसा ने जगल मे वनाया था से। वहीं था। 8। परन्तु परमेक्टर के संदूक की दाजद किर्यत्यारीस् से उस स्थान पर ले खाया था जो उस ने उस के लिये तैयार किया था उस ने ते। उस के लिये यक्शलेम् में एक तंबू खड़ा कराया था॥ ५। श्रीर पीतल की जो बेदी करी के पुत्र वसलेल् ने जी दूर् का पीता या वनाई यो से तिवित् में यदीवा के निवास के साम्दने घी से सुलैमान मगडली समेत उस के पास गया ॥ ६ । ग्रीर वहीं उस पीतल की वेदी के पास जाकर जी यहीया के साम्दने मिलापवाले तेंब्र के

<sup>(</sup>१) मूल में दिना थन श्रीर विभव से तह। (२) मूल में, की

<sup>(</sup>१) नूस में, यहा।

चढ़ाये ॥

०। उसी दिन रात की परमेक्टर ने सुलैमान की दर्शन देकार उस से कहा जी कुछ तू चाहे कि मै तुमी दू से मांग्रा॥ ८। सुलैमान ने परमेख्वर से कहा तूँ मेरे पिता दासद पर बड़ी करवा करता रहा थीर मुक को। उस के स्थान पर राजा किया है ॥ ९ । श्रव दे यदीवा परमेश्दर जी वचन तू ने मेरे पिता दासद को दिया घा की पूरा हो तूने तो मुक्ते रेसी प्रका का राजा किया जो मूर्मिकी ध्रांल के किनका के समान बहुत है॥ १०। बाब मुक्ते ऐसी खुद्धि बीर चान दें कि मैं इस प्रका के साम्हने आया जाया कर सकू क्योंकि कीन ऐसा है कि तेरी इतनी बढी प्रजा का न्याय कर सके॥ ११। परमेश्वर ने सुलैमान से कहा तेरी जो ऐसी ही मनसा हुई अर्थात् तू ने न तो धन सपति मांगी है न ऐक्वर्फ श्रीर न श्रापने वैरियों का प्राया थीर न खपनी दी घीषु मांगी केवल क्षुद्धि खीर ज्ञान का बर मांगा है जिस से तू मेरी प्रजाका जिस के जपर मैं ने तुक्ते राजा किया है न्याय कर सके, १२। इस कारण वृद्धि खीर ज्ञान तुमें दिया जाता है श्रीर मै तुमें इतना धन सपति कीर रेक्टर्य दूगा जितनान तो तुक से पहिले किसी राजा की मिला थार न तेरे पी है किसी राजा की मिलेगा। १३। तब सुलैमान गिबे।न् के कंचे स्यान वे अर्थात् मिलायवासे संबू के साम्दने से यदणलेम् की खाया श्रीर वहां द्वराएल् पर राज्य करने लगा॥

१४ । फिर सुलैमान ने रथ खीर चळार स्कट्ठे कर लिये खीर उस के चीदद सा रथ खीर बारह देजार सवार दुए थ्रीर उन की उस ने रथीं के नगरीं में थीर यवशलेम् मे राजा के पास ठद्वरा रक्खा॥ १५। थ्रीर राजा ने ऐसा किया कि यदश्यलेस् में सोने चान्दी का सेसा पत्थारी का सीं थेंगर देवदाक्य्री का लेखा, वमुसायत के कारण नीचे के देश के ग्रलरा का सा हा राया॥ १६ । स्रीर की घोड़े मुलैमान रखता षा से मिस से आते थे और राजा के व्यापारी चन्दे भुड भुंड कारको उहरावे हुए दाम पर लिया

पास थी सुलैमान ने उस पर रक्त इसार होमर्वाल (क्रारते थे॥ ९०। रक्त रथ तो क्र सी श्रेकेल् चान्दी पर श्रीर एक छोड़ा डेठ सी श्रेकेल पर मिस्र से श्राता था थैं।र ईंसी दाम। पर वे हितियों के सारे राजाओं और अराम् के राजाओं के लिये उन्हीं के द्वारा लाया करते थे॥

(मन्दिर का बनना) -२. व्यार भुलैमान ने यहीवा की नाम का एक भवन खीर श्रपना राज-भवन बनाने की मनसा किई ॥ २ । से सुलैमान ने रुत्तर इजार द्योभिये थैं।र यस्सी इजार पहाड़ पर पत्थर निकालनेहारे थीर वह काटनेहारे श्रीर इन पर तीन इजार क सा मुख्यि जिनती करके ठए-राये॥ ३। तब सुलैमान् ने सेार् के राजा इराम् के पास कदला मेला कि जैसा तून मेरे पिता दाकद से वर्ताव किया अर्थात् उस के रहने का भवन बनाने की। देवदार मेजे थे वैठा ही सब नुम से भी वर्तीव कर ॥ 8। युन में अपने परमेश्वर यहावाको नाम का एक भवन वनाने पर इंक्ति उसे उस के लिये पवित्र कर थीर उस के सन्मुख सुगान्धित धूप जलाक थै।र नित्य भेट की राटी उस में रक्सी जाए खीर दिन दिन सबेरे थ्रीर संभ की थ्रीर विधास थ्रीर नये चान्द के दिनें। थीर इमारे परमेश्वर यहावा के सब नियत पर्ध्वी में दे।मर्वाल चढावा जार । इस्रायल् के लिये रेसी दी संदा की विधि है। धूं। स्रोर जो भवन में बनाने पर हू से। महान् केला क्योंकि इसारा परमेकटर सब देवताक्या से महानु है ॥ ६। पर किस की इतनी

स्वर्ग में वरन सब से कंचे स्वर्ग में भी नहीं समाता सी में क्या हूं कि उस की साम्हने धूप जलाने की क्रीड़ और किसी मनसा से उस का मधन बनाज ॥ छ। सो अञ्चल मेरे<sup>र</sup> पास रक ऐसा मनुष्य भेज दे का साने चान्दी पीतल लाइ कार वैंजनी लाल ग्रीर नीले कपडे की कारीगरी में निवुश की कीर नङ्काशी भी जानता हो कि वह मेरे पिता वाकद के उहराये द्वर्ण निपुरा मनुष्यों के साथ दीकर जी मेरे पास्य यहूदा श्रीर यदशलेस् मे रहते हैं कान करे। द। फिर लवानीन्

से मेरे पास देवदाक सनावर कीर चन्दन की सकडी

शक्ति है कि उस के लिये भवन घनार वह ती

नान मे युद्ध काटना जानते हैं ग्रीर तेरे दाशे के संग मेरे दास भी रदकर, १। मेरे लिये बहुत सी लकड़ी तैयार करेगे क्योंकि को भवन में बनाने चाहता हूं से बड़ा और अवंभे के येग्य होगा ॥ १०। खीर तेरे दास जा लकही काठी उन की म यीच इंबार कीर् कूटा दुशा ग्रेहं बीच इनार कीर् ज्ञव बीस एजार बत् दाखमध् भार बीस एजार यत् तेल द्राा ॥ ११ । तब सेार् के राजा दूराम् ने विद्वी तिस्त्रका युत्तिमान के पास भेजी कि यदीवा खपनी प्रका से ग्रेम रखता है इस से उस ने तुकी चन का राजा कर दिया॥ १२। फिर टूराम् ने यद भी लिखा कि धन्य ये दखारल का परमेश्वर यदीवा को जाकाण जार पृथियी का सिरवनेशारा है भार उस ने टाकद राजा की एक ख़ुट्टिमान चतुर थीर समभदार पुत्र दिया है जो यहावा का रक भवन थार ष्रपना राजभवन भी घनाए॥ १३। से। श्रव में एक बुद्धिमान ग्रीर समसदार पुरुप की अर्थात् अपने वाया हूराम् की भेजता हूं॥ १८। घट तो एक टानी स्त्री का बेटा है श्रीर उस का पिता से।र्का पुरुष घा श्रीर यह साने चान्दी पोतल सारे पत्थर लझड़ी वैंबनी थीर नीले थीर लाल थीर सूक्ष्म यन के क्ष्में का काम श्रीर सब प्रकार की नक्काशों की जानता श्रीर सब भांति की कारीगरी बना सकता है से। तेरे चतुर मनुष्यों के चंग ग्रीर मेरे प्रभू तेरे पिता दाखद के चतुर मनुष्यों के संग्राउस की भी कान मिले॥ १५। से ष्यय मेरे प्रभुने जी ग्रेष्ट्र जव तेल ग्रीर दाखमधु भेजने की चर्चा किई है उसे अपने दासा के पास भिजया दे ॥ १६ । ग्रीर इम लेगा जितनी लजही का सुक्ते प्रयोखन दे। उतनी लवानीन पर से कार्टी श्रीर बेड़े बनबाकर समुद्र के मार्ग से यापे। की पतुंचारंगे श्रीर तू उसे यक्शलेम् को ले जाना॥ १०। तम्र सुलैमान ने इखाएली देश में के सब परदे-श्रियों की शिनती लिई यह इस शिनती के पीहे हुई जी उस के पिता दाइद ने लिई घी थीर वे डेठ साख तीन एकार छ. सी पुरुष निकले ॥ १८।

भेजना में तो जानता हू कि तेरे दास लवा- उन में से उस ने सत्तर एजार वेशिक्षे प्रस्की एजार नेत् में वृत्त काटना जानते हैं ग्रीर तेरे दासें के पहाड पर पत्थर निकालनेहारे ग्रीर वृत्त काटनेहारे संग्रा मेरे दास भी रहकर, ९ । मेरे लिये बहुत सी ग्रीर तीन इजार क सी उन लेगों से काम कराने-लकही तैयार करेगे क्योंकि जो भयन में बनाने हारे मुखिये ठहरा दिये॥

> ३ त्व सुलैमान ने यबशलेम् में मोरिय्याष्ट् नाम पदाङ पर उसी स्थान में यद्दीया का भवन बनाना खारंभ किया जिसे उस के पिता दाजद ने दर्शन पाकर यूबसी स्रोनीन् के खींलद्दान में तैयार किया था॥ २। उस ने अपने राज्य के चौष्ये व्यरस के दूसरे महीने के दूसरे दिन को बनाना प्यारंभ किया। ३। परमेश्वर का जी भवन गुलैमान ने वनाया उच का यह ठख है अर्थात् चस की लंबाई ते। प्राचीनकाल की नाप के अनुसार साठ दाय थार उस की चाड़ाई बीस दाय की थी॥ ४। श्रीर भवन के साम्दने के श्रीसारे की लंबाई ता भवन की चै। हाई के वरावर बीस दाय की बीर उस की क्वाई एक सा वीस द्वाय की घी थीर कुमिनान ने उस की भीतरवार चीखे सेाने से मढ़-याया॥ ५। श्रीर भवन के यहे भाग की इत उस ने मनीवर की लकड़ी से पटवाई खार उस का अच्छे सीने से मठवाया थीर उस पर खुलर के वृद्ध की थीर साकलें की नक्काशी कराई ॥ ई । फिर शोभा देने के लिये उस ने सज़न में माँग जहवाये। श्रीर यह से ना पर्वेम् का था॥ १। श्रीर उस ने भवन को अर्थात् उस की करियों डेबर्कियों भीतें श्रीर किवाडी की मेाने से मक्वाया श्रीर भीते पर कब्य ख़दवाये॥ द। फिर उस ने मधन के परमपवित्र स्थान की वनवाया उस की लंबाई सा भवन की चै। हाई के बराबर बीस हाथ की थी स्नार उस की चौहाई बीस द्वाय की थी श्रीर उस ने उसे हा सी किङ्कार् चे खे सेने से मङ्खाया ॥ ९ । श्रीर सेने की कीला का तील पचाम शेकेल् था थार उस ने घटा-रियों की भी सीने से मठवाया ॥ १०। फिर भवन के परमपवित्र स्थान में उस ने नक्काशी के काम के दी कश्च् वनवाये शीर वे सेनि से मट्ग्ये गये॥ १९। करवीं के पंख सी वन निलाकर वीस द्वाच लंबे चे

भवन की भीत ले। पहुचा हुया या खाँर उस का दूसरा पख पांच हाथ का था थीर दूसरे कस्य के पेख से कुषा था॥ १२। थ्रीर टूसरे कदस् का भी एक पखँपांच राध का श्रीर भवन की दूसरी भीत लों पहुंचा या श्रीर दूसरा प्रख यांच दार्घ का श्रीर पांचलें कश्व् के पखें से सटा हुआ था।। १३। उन कब्वा के पक बीस दाच लो फैले पुर चे थार व अपने अपने पांचों के चल खहे थे थार अपना अपना मुख भीतर की ख्रीर किये हुए घे॥ १४। फिर उस ने घीचवाले पर्दे का नीले वैजनी खार लाल रंग के यन को कपडे का वनवाया थीर उस पर कब्य कडवाये ॥ १५ । द्यार भवन के साम्दने उस ने पैतीस पैतीय द्वाय कचे देा खभे वनवाये खार सा करानी रक गक के कपर थी सा पाच पांच राथ की थी। १६,। फिर चस ने भीतरी के। ठरी ने चाकलें यनवा-कर राभों के जपर जगाई थे।र एक सा गानार भी वनवाकर सांकला पर लटकाये॥ १९। इन गंभी के। उस ने मन्दिर के साम्दने गक ता उस की दिंहिनी खोर श्रीर दूसरा दाई छोर खडा कराया श्रीर दिष्टने स्वभे का नाम याकीन् ग्रीर द्यापे स्वभे का नाम वेष्यज्ञ रक्का॥

चैहराई बीस बीस दाय की ख़ीर कवाई दस दाय की थी॥ २। फिर उस ने एक काला दुस्रा गंगाल बनवाया जा होर से होर ला दस दाय सीड़ा था उस का श्राकार गोल था थीर उस की कचाई पांच द्वाय की घी थीर उस की चारा थोर का घेर तीस द्वाथ सूत का था॥ ३। थीर उस के तसे वस की चारों श्रोर एक एक ए। श्रम से दस दस वैसों की प्रतिमारं वनी थी जा गंगास की घेरे थीं जब बह ठाला-गया तब येवैल भी देा पाति करको ठाले गये ॥ ८ । श्रीर वह वारद्व यने हुए वैली पर धरा गया जिन में से तीन उत्तर तीन प्रक्लिम तीन दक्किवन और तीन, पूरव की स्त्रार मुद्दकिये

ष्पर्यात् एक करूप् का एक पख पांच द्वाच का थीर | हुए चे थीर दन के क्षपर गंगाल धरा या थीर उन सभी के विक्ले खा भीतरी घडते घे। शासीर गंगाल की मे।टाई चीवा भर की घी सार एस का मीददा कटोरे के मीदहे की नाई मीमन के फूलें। के काम से बना या थीर उस में तीन इकार बत् भरकर समाता था॥ ६। फिर उस ने धोने के सिये दस दीदी बनवाकर पांच दहिनी थै।र पांच बाई बीर रय दिई उन में तो होमयति की यन्तुर छोई जाती घीं पर गगाल याजकी के छाने के लिये था।। छ। फिर उस ने साने की दम दीवट विधि के वनुमार यनवाई बीर पांच दशिनी स्नार कीर पांच बाई प्रोर मन्दिर में धरा विर्थ ॥ द। फिर उस ने दम मेल यनयाफर पांच द्वितनी खार थीर पांच वार्ड खोर मन्दिर में रखा दिई । श्रीर उस ने सोने के एक सा कटोरे धनवाये॥ १। फिर उस मे याद्यकों के लांगन धार घडे खांगन की यनयाया बीर एउ यांगन के फाटका यनयाकर उन के कियाही पर पीतल मक्याया॥ १०। सीर चस में ग्रााल की भवन की टाँछनी खोर खर्थात् पूरव थीर दिक्यन के कोने की छोर धरा दिया ॥ १९। थीर हूराम् ने ध्यक्षे कार्यास्या थीर कटारी का वनाया । से दूरास् ने राजा मुलमान के लिये पर-मेख्यर के भवन में जी काम करना था उसे निपटा 🞖 फिर् उस ने पीतल की गक वेदी दिया. १२। व्यर्थात् दें। ग्रंभे कीर ग्रोक्षं समेत वे वनाई सम की लंबाई शीर कंग्रानिया की खंसी के सिरी पर भी खीर ग्रंभी के चिरीं पर के गोली के ढांपने का जालियां की दे। दें। पाति, १३। थीर दोने। जालियें के लिये चार सी प्रनार धौर खंभी के चिरी पर ली गीले घे उन के ढांपने का गक गक जाली के लिये अमारी को दो दो पाँति वनाई ॥ १८ । फिर उस ने पाये क्षीर पाया पर की दीविया १५। एक ग्रास कीर **एस को नीचे के घार** इंबेल बनाये ॥ १६ । फिर एयही फार्खाङ्या कांटा थीर दन के सारे सामान की उस के बाबा दूराम् ने यदावा के भवन को लिये राजा सुलैमान की खाचा से मलकाये छुए पीतल के यनवाया ॥ १९ । राजा ने उन के। यर्दन

<sup>(</sup>१) मूल में. किवास ।

की तराई में अर्थात् सुक्कीत् और सरेदा के बीच की | बाचा का संद्रक उस के स्थान में अर्थात् मधन की चिकनी मिट्टीवाली भूमि में कलवाया॥ १८। ये सय पात्र सुलैमान ने बहुत दी वनवाये यहां लें। कि पीतल को तील का कुछ लेखा न दुखा॥ १९ । श्रीर मुलैमान ने परमेशकर के भवन के सब पात्र श्रीर सोने की वेदी श्रीर वे मेर्ज जिन पर मेंट की राटी रक्खी जाती थी, २०। धीर दीएको समेत चाखे साने की दीवर्ट जा विधि के अनुसार भीतरी काठरी के सान्दने बरा करे, २१। श्रीर सेाने वरन निरे सीने के फूल दीपक खीर चिमटे, २२। खीर सीखे साने की कैंचियां कटारे धुपदान ग्रीर करहे बन-वाये। फिर मयन के द्वार और परमपवित्र स्थान के भीतरी किवाड़ थीर भवन पर्णात् मन्दिर के किवाइ सेाने के वने ॥ १ । निदान ना ना काम सुनैमान ने यहावा के भधन के लिये वनवाया से। सब निषट गया। तब सुलैमान ने अपने पिता दालट की प्रवित्र किये हुए सेाने चांदी ग्रीर सब पाने। की भीतर पहुचाकर परमेग्रवर के मधन के भग्डारों में रखा दिया ॥

## (मन्दिर की प्रतिष्ठा)

२। तस्र मुलैमान ने इसारल् के पुरनियों की श्रीर गोशों के सब मुख्य पुरुष की इसारलियों के पितरीं के परानें के प्रधान भें उन की भी यक गलेस् में इस मनसा से स्कट्टा किया कि वियदाया की वाचा का संदक्ष दाजदव्र से अर्थात् सिण्यान् से कपर लिखा ले आएं॥ ३। से। सब इसारली पुस्प सातवें महीने के पर्व के समय राजा के पास स्कट्टे ष्टुर ॥ ८ । जब इसारल् के सब पुरनिये आये तथ सेवीया ने संदूक की चठा लिया। १। श्रीर सदूक श्रीर सिलाप का तंत्र श्रीर जितने पवित्र पात्र उस सब में घे उन सभी की लेबीय याजक जपर ले गये। ६। श्रीर राजा मुलैमान श्रीर मारी समारली मण्डली के लोगा जो उस की पास एक हु हुए भी उन्हों ने संद्रक को साम्द्रने इतनी भेड़ थीर बैल बलि किये जिन की शिनती श्रीर लेखा बहुतायत के कारण न

भीतरी की।ठरी में जी परमपवित्र स्थान है पहुचाकर कबवों के पंखीं के तले रख दिया॥ = । कब्व ता सद्का की स्थान की जपर पंख ऐसे फैलाये हुए ये कि वे जपर से संद्रक और एस के हयही की कांग्रे थे॥ र । इयडे ते। ऐसे लंबे घे कि उन के सिरे संदूक्त से निकले हुए भीतरी कोठरी के साम्बने देख पड़ते थे पर बाहर से ते। वे देख न पहते थे। वे खाज के दिन लें। यदी दें॥ १०। संदूक में प्रत्थर की उन दे। परियाओं को कोड़ क्षक न या जिन्द मुसा ने ष्टारेष् में उसको भीतर उस समय रक्त्वा जब यदीवा ने इसारलियां के मिस से निकलने के पीछे उन के साथ वाचा बांधी थी॥ ११। सब बाजक पवित्र-स्यान से निकले (जितने यांचक दाजिर ये उन सभी ने तो अपने अपने की पवित्र किया या थै।र अलग ग्रला दलों से दोकर मेवा न करते थे, १२। श्रीर जितने लेघोय गानेदारे घे वे अर्थात् पुत्री थीर भाइया समेत आसाप् देमान् खार यदूत्न् सब के सब सन के वस्त पाँचने मांभ सारंगियां श्रीर वीगारं सिये हुए येदी की पूरव प्रलंग खड़े घे खीर उन के साथ एक सा बीस याजक तुर्राच्यां बजा रचे थे), १३। सा नव तुर्राहेयां वनानेद्वारे थे।र गानेद्वारे रक स्वर से यदे। या की स्तुति श्रीर धन्यवाद करने लगे श्रीर तुरिहयां मांभ प्रादि वाले वजाते हुए यद्दावा की यह स्तुति कचे शब्द से करने लगे श्रर्थात् बह भला है बीर उस की करवा। यदा की है तब यहावा के मवन में बादल भर खाया, 98। धौर बादल के कारण याजक लेगा सेवा ठइल करने की खरे न रद्द सके क्योंकि यद्दीवा का तेज परमेख्वर के भवन में भर गया था॥

क् वा चुलैमान कहने संगा यहाया ने कहा था कि मै घोर श्रंधकार में वास किये रहुगा॥ २। पर मैं ने तेरे लिये 'एक धासस्थान वरम ऐसा दूढ़ स्थान वनाया है जिस में तू युग युग रहे॥ ३। थी। राजा ने इकारल् की की सकता था। २। तब यासको ने यदीवा की । सारी समा की धोर मुद्द फेरकर इस की खाशीकीद

दिया थै।र इसारल की सारी सभा खड़ी रही॥ ४। थ्रीर उस ने, कहा धन्य है इसारल का परमेश्वर यद्दीवा जिस ने अपने मुंह से मेरे पिता दाजद की यह वचन दिया था सार अपने हाथा से इसे परा किया है कि, ५। जिस दिन से मै यापनी प्रजा की मिस देश से निकाल लाया तब से मै ने न तो इसारल के किसी गीत्र का कोई नगर चुना जिस में मेरे नाम के निवास के लिये भवन बनाया जाए थै। र न कोई मनुष्य घुना कि वह मेरी प्रका इसारल् पर प्रधान ही, ६। पर में ने यहश्रलेम् की इस लिये चुना है कि मेरा नाम वहां हा और दासद की चुन लिया है कि वह मेरी प्रका इखारल् पर प्रधान है। ॥ छ । मेरे पिता दाकद की यह मनसा ता घी कि इसारल को परमेश्वर यहावा को नाम का एक भवन यनाक ॥ ८। पर यहीवा ने मेरे पिता दाकद से कहा यह की तेरी मनसा है कि यहोवा के नाम का एक भवन बनाक गेमी मनसा करको तूने मला किया॥ ए। तामी तू उस भवन की न वनाश्या तरा सा नित पुत्र होगा वही मेरे नाम का भवन बनारगा ॥ १०। यह ची बचन यद्देशवा ने कहा था उसे उस ने पूरा भी किया है और में अपने पिता दाकद के स्थान पर चठकर यहीया के वचन के ब्रनुसार इसारल् की गट्टी पर विराजता हू और इसारल् के परमेश्वर यहीवा के नाम के इस मवन की वनाया है। १९। भीर इस में में ने उस सदूक की रक्ख दिया है जिस में यहावा की बह बाचा है की उस ने इसार्रालयों हे बांधी थी n

१२। तब वह इसारल् की सारी सभा के देखते यहीवा की वेदी के सम्दने खड़ा हुआ खाँर अपने हाथ फैलाये ॥ १३। सुलैमान ने ती पाच हाथ लंबा पांच हाथ चौड़ा खाँर तीन हाथ कंचा पीतल की रक चौकी बमाकर आंगन के बीच रक्खाई थी से उस पर वह खड़ा ही इसारल् की सारी सभा के देखते घुटने टेककर स्वर्ग की खाँर हाथ फैलाये हुए कहा, १८। है यहोबा है इसारल् की परमेश्वर तेरे समान न तो स्वर्ग में खाँर न पृथिवी पर काई ईश्वर है तेरे जो दास अपने सारे मन से

ष्यपने की तेरे सन्मुख कानकर चलते हैं उन के लिये तु श्रपनी वाचा पालता श्रीर करुणा करता रहसा है॥ १५। जो वचन तूने मेरे पिता दासद को दिया या उस का तूने पालन किया पै कैसा तुने प्रयने सुद्द से कहा था वैसा ही प्रयने हाथ वै उस को हमारी आखों के साम्टर्न पूरा किया है। १६। से। श्रव है इसारल के परमेश्वर बहावा इस बचन को भी प्राकर तो तुने प्रपन दास मेरे पिता दाखद की दिया था कि तेरे कुल में मेरे साम्टने इसाग्स् की शट्टी पर विराजनेशारे सदा यने रहीं। इतना है। कि जैसे तु अपने की मेरे रुसुख जानकर घलता रहा यैसे ही तेरे यंश के लाग श्रमनी चाल चलन में ऐसी चै।कसी करे कि मेरी व्यवस्था पर चले॥ १०। मेा प्रव दे इवारल के परमेश्वर यदीवा श्रपना की वचन हू ने श्रपने दास दासद की दिया था यह सम्चा किया कार ॥ १८ । परन्तु क्या परमेञ्बर सचमुच मनुत्या के मा पृष्टियो पर याच करेगा स्वर्ग में बरन मुख से कचे स्थर्भ में भी तूनहीं समाता फिर मेरे बनाये हुए इस भवन में तूं क्योक्तर समाण्या ॥ ९८ । तामी हे मेरे परमेश्वर यहावा श्रपने दास की प्रार्थना क्षीर ग्रिड्गिडाइट की ग्रीर फिरके मेरी पुकार क्षीर यह प्रार्थना सुन जो से तेरे साम्छने अर रहा हूं॥ २०। वह वह है तेरी आंखें इस भवन की ग्रीर प्रधात इसी स्यान की स्रोर सिंस के विषय तून कदा है कि मै उस में श्रपना नाम रबद्धारा रात दिन खुली रहे क्षीर क्षेत्र प्रार्थना सेरा टाउँ इस स्थान की खोर करे उसे तू सुन ले ॥ २९। खीर घ्रपने दास थीर व्यपनी प्रचा इसारल् की प्राथना विस की ये इस स्थान की श्रीर मुद्द किये दुए गिड़ीगड़ाकर कर उसे सुनना, स्वर्ग में से जो तेरा निवास स्थान है सुन लेना स्नार सुनकर समा करना ॥ २२। जय को ई किसी टूसरे का अपराध करे द्यार उस की किरिया खिलाई कार बीर वद बाकर इस भवन में तेरी वेटी के साम्दने किरिया स्वार २३। तद तूस्वर्गमे से

<sup>(</sup>१) जूल में तीरे साम्कने। (१) जूल में प्राण के दिस की नाई।

सुनमा क्रीर मानना क्रीर अपने दासों का न्याय और खड़ाई हुई खांह के कारण दूर देश से आए जब करके दुष्ट की बदला देना क्रीर उस की साल उसी के वे खाकर इस भवन की खोर मुंह किये हुए प्रार्थना सिर लैटि देना और निर्देश की निर्देश ठढराकर करे. ३३। तय तू खपने स्वर्शीय निवासस्थान में से उस को धर्म को अनुसार उस की फल देना ॥ सुने और जिस वात को लिये ऐसा परदेशी तुम्ने पुकारे २४। फिर यदि तेरी प्रवा प्रसारल् तेरे विक्त पाप उस की प्रमुखार करना जिस से पृथिवी के सब देशें। करने के कारण अपने शयुक्षों से द्वार जाएं कीर तेरी के लोग तेरा नाम जानकर तेरी प्रका दक्षाएल की मोर फिरकर तेरा नाम माने थै।र इस भवन मे तुक नाई तेरा भय माने थीर निश्चय करे कि यह भवन में प्रार्थना थीर जिल्लास्ट करें. २५। ती तू स्वर्ग जो में ने बनावा है से तेरा ही कहलाता है ॥ ३४। में से सुनना थार अपनी प्रजा इसारल का पाप जय तेरी प्रजा के लाग जहां कहीं तू उन्हें भेजे जमा करना थार उन्हें इस देश में लीटा ले बाना घटा बपने शत्रुकों से लगाई करने की निकल जाएं जिसे तू ने उन की थ्रीर उन के पुरदाख़ी की दिया थ्रीर इस नगर की ख़ीर जिसे तू ने चुना है थ्रीर इस ऐ ॥ २६ । खद्म दो सेरे दिक्तु पाप करें थ्रीर इस अवन की ख़ीर जिसे में ने सेरे नाम का बनाया है कारक प्राप्ताय ऐसा बन्द हो। जाए कि वर्षा न है। मुद्द किये हुए सुक्त से प्रार्थना करे, इध्। तब तू स्वर्ग रेसे समय यदि ये इस स्थान की खोर प्रार्थना करके में से उन की प्रार्थना खार शिक्शिक्षाइट सुने थीर सन सेरे नाम की मार्न भार तू जो उन्हें दु ख देता है का न्याय करे ॥ इई। निष्पाप तो कोई मनुष्य नहीं इस कारक प्रपने पाप से फिरं, २०। ता तू है से पहि दे भी तेरे विस्तु पाप करें और तू उन पर स्था में से सुनना भार अपने दासे और प्रपनी प्रजा किए करके उन्हें अनुकों के हाथ कर दे श्रीर दे उन्हें इसाम्ल के पाप की कमा करना. तू जो उन की द्यश्चा करके किसी देश की चाहे वह दूर हो चाहे वह भता मार्ग दिखाता है जिस पर उन्हें चलना निकट ले जाए. ३०। तो प्रदि वे वस्धुआई के देश में चाहिये इस लिये प्रयमे दस देश पर जिसे तू ने अपनी । साच विचार कर श्रीर फिरकर प्रयमी बधुश्राई करने-प्रजा का भाग कर दिया है पानी वरमा देना ॥ हारी के देश में तुक्त से ग्रिस्टिंगड़ाकर कई कि इस २८। जय इस देश में काल या मरी या भुलस है। ने पाप किया और कुठिलता और दुष्टता किई है, वा गेर्स् वा टिड्डिया वा कीड़े लगें वा उन के शत्रु |इद । यदि वे अपनी वधुत्राई के देश में जहा वे उन्दे या रेगा क्यों न दी, २९। तब यदि कीई मनुष्य वा तेरी कारी प्रजा इकारल की प्रापना प्रापना दुध श्रीर खपना खपना खेद जान से बीर जिड्जिहाइट के साथ पार्थना करके श्रवने छाथ इस मवन की श्रीर फैलाए, ६० । तेर हू प्रपने स्वर्गीय निवासस्यान से मुनकर समा करना और एक एक के मन की जानकर उस की चाल के प्रमुसार उसे फल देना, तू ही ती भादांसियां के सन की जाननेदारा है, ३१ । कि वे जितने दिन इस देश में रहें जो तूने उन को पुरखायों की दिया या उतने दिन हो सेरा

वन के देश के फाटकों में उन्दे घेर रक्दं की ई विपति विधुवा करके से गये हैं। खपने सारे मन बीर सारे जीव से तेरी थ्रीर फिरें भीर थपने इस देश की ख्रीर तो तूने उन के पुरखाखों की दिया था और इस नगर की खोर जिसे तू ने चुना है बीर इस अथन की खोर जिसे में ने तेरे नाम का बनाया है मुंद किये पुर तुम से प्रार्थना करे, ३९। ती तू अपने स्वर्गीय नियासस्यान में से उन की प्रार्थना थार गिड़गिसाइट मुने श्रीर उन का न्याय करे श्रीर जी पाप तेरी प्रजा के लेगा तेरे विषद्ध करें उन्हे कमा करना॥ ४०। थीर हे मेरे परमेश्वर जा प्रार्थना इस स्थान में किई जाए उस की फ्रार प्रापनी आंखें खाले चीर अपने कान भय मानते हुए तेरे मार्गा पर चलते रई ॥ इ२ । लगाये रख ॥ ४९ । खय दे यहावा परमेश्वर चठकर फिर परदेशों भी जो तेरी प्रज्ञा श्वसारल् का न है। आपने सामध्य के संदूक समेत अपने विधामस्थान जय यह तेरे यहे नाम धीर बलबन्त छाध में आ है यहावा परमेख्वर तेरे याजक स्ट्वारस्पी वस्त्र पहिने रहें बीर सेरे भक्त लेगा मलाई के कारम ग्रानन्द कारते रहे॥ ४२। हे यहोचा यरमे-क्रवर श्रपने श्रामित्त की प्रार्थना की सुनी श्रनसुनी न कर' तू अपने दास दाकद पर की करणा की काम सार्य रख ।

9 ज्ञव युलैमान यह प्रार्थना कर खुका कारण जो यदावा ने दालद श्रीर मुलैमान श्री तब स्वर्गा ने श्रीरक्षर अपनी प्रका द्वराग्ल् पर किई घी श्रानन्दित चे प्र हामबलियां चार बीर बलियां का भस्म किया श्वीर यहावा का तेज भवन मे भर ग्राया॥ २। श्चीर याजन यहावा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहावा का तेज यहावा के भवन में भर गया था ॥ ३। थ्रीर जब खारा शिरी थ्रीर यदेखा का तेज भवन पर का गया तव सब इसाएली देखते रहे ग्रीर फर्श पर भुककर खपना खपना मुंह भूमि पर किये हुए दण्डवत् किई छीर ये। कह-कर यहीवा का धन्यवाद किया कि वह भला है चस की करुणा सदा की है॥ ४। तय सारी प्रजा समेत राजा ने यदीवा की व्यक्ति चढ़ाये॥ ५। थीर राजा वुलैमान ने वाईस एकार वैल खीर एक लाख बीस एकार भेड बकारियां चठाई यो सारी प्रका समेत राजा ने यदे। या के भवन की प्रतिष्ठा किई॥ ६। थीर याजक भपना खपना कार्ण करने की खड़े रहे थार लेबीय भी यहावा के वे गीत के वाजे लिये हुए सदे वे जिन्दे दासद रासा ने यदीवा की सदा की करणा के कारण उस का धन्यवाद करने की वनाकर उन की द्वारा स्तुति कराई भी श्रीर इन की साम्छने याजका लीगा तुर्राष्ट्रयां बजाते रहे थीर सारे इसारली खडे रहे॥ १। फिर सुलैमान ने यहोवा के सबन के साम्छने आंगन के बीच एक स्थान पवित्र करके द्वामवाल द्वार मेलवलियां की चर्ची बहीं चढाई क्योंकि युलैमान की बनाई हुई पीतल की घेदी द्वामयलि थीर अनुबलि थीर चर्ची के लिये होटी घो॥ ८। उसी समय सुलैमान ने थीर इस के सा इमाल की घाटी से लेकर मिस को नाले तक को सारे इस्रायल की एक बहुत बडी

सभा ने सात दिन लें। पर्य की माना ॥ ९। खार खाठव दिन की उन्हों ने मदासभा किई उन्हा ने येदी की प्रतिष्ठा सात दिन किई खार पर्व का भी सात दिन माना ॥ ९०। निदान सातर्व महीने के तेईसवे दिन की। उस ने प्रजा के लोगी की विदा किया कि वि श्रपने अपने हरे की जाएं थीर वे उस भलाई के कारण जो यदे। या ने दालद श्रीर मुर्लमान श्रीर

१९। यों मुलैमान यहात्वा की भवन खार राज-भवन की यना चुका थीर यदीवा के भवन में थीर श्रपने भवन में बेंग कुछ उस ने बनाना चारा उस मे उस का मने। रश्य पूरा हुआ। १२। तय यदीया ने रात में उस की दर्शन देकर उस से करा में ने तेरी प्रार्थना सुनी छीर इस स्थान की यद्य के भवन के सिये अपनाया है ॥ १३। यदि में श्रांकाण का ऐसा वन्द क्षय कि वर्षान हा वा टिड्डियों की देश उजाहने की याचा दूं वा श्रपनी प्रकाम मरी फैलाक, 98। तब यदि मेरी प्रज्ञा के लाग का मेरे कहलाते दे दीन देक्तर प्रार्थना कर खार मेरे दर्शन के स्रोती दीकर अपनी घूरी चाल से फिरें ता में स्वर्ग से सुनकर उन का पाप कमा कहाा ग्रीर उन के देश की ज्ये का त्यें कर द्गा ॥ १५ । ग्रव से ले। प्रार्थना इस स्वान में किई जाएगी उस पर मेरी श्रांखें खुली श्रार मेरे कान लगे रहेती ॥ १६ । श्रीर खब में ने इस सबन की अप-नाया श्रीर पवित्र किया है कि मेरा नाम सदा ली इस में बना रहे, मेरी खांखे खार मेरा 'मन दोनों नित्य यहीं लगे रहेगे ॥ ९७ । श्रीर यदि तू स्रपने दिता दाखद की नाई प्रपने की मेरे चन्तुरा ज्ञानकर चलता रहे थाँर मेरी सब ब्राज्ञाको के ब्रनुसार किया करे थै।र मेरी विधिया थै।र नियमा की मानता रहे, १८। ते। में तेरी राजग्रही की स्थिर रख़गा चैसे कि मैं ने तेरे पिता दाकद के साथ वाचा वाधी थी कि तेरे क्षल में इसाग्ल् पर प्रभुता करनेद्दारा सदा बना रहेगा ॥ १९ । पर यदि तुम लोग किरो थीर मेरी विधियों थीर ब्राज्यको को जो मे

<sup>(</sup>१) मूल में भागने याभिषिक्त का मुख न फेर है।

<sup>(</sup>१) मूल में मेरे साम्हने।

ने तुम की दिई हैं त्यागी खीर जाकर पराये देव- ने विगार में रक्खा थीर खाज लें उन की बही दशा ताक्री की उपासना श्रीर उन्हें दग्हवत करी, २०। ती मैं उन की अपने देश में से जी में ने उन की दिया है जह से उखाहुगा ग्रीर इस भवन की जी मै ने अपने नाम के लिये पवित्र किया है अपनी दृष्टि से दूर करूंगा श्रीर ऐसा कस्या कि देश देश के लोगों के बीच उस की उपमा श्रीर नाम-धराई चलेगी ॥ २९ । श्रीर यह भवन जे। इतना जचा है उस के पास से आने जानेहारे खींकत होकर पूर्को। यदीवा ने इस देश धीर इस भवन से ऐसा क्यो किया है॥ २२। तव लेगा कहेगे कि उन लागा ने खपने पितरां के परमेश्वर बहाबा का जी उन को सिख देश से निकाल लाया था त्यागकर पराये देवताची की ग्रहण किया थार उन्हें दण्डवत् थीर उन की उपासना किई इस कारण उस ने यह सारी विप्रति उन पर हाली है।

(सुलीमान का भाति भाति का चरित्र)

C. सुलैमान की ती यद्दीवा के भवन थीर अपने भवन के बनाने मे बीस बरस स्रोत्रः। तब स्रो नगर दूरास्ने युलैमान को दिये उन्दे युलैमान ने द्रुक करकी उन में इसारलियों की समाया॥

३। तव सुलैमान सेाया के दमात् की जाकर उस पर जयवन्त हुआ ॥ ४ । थीर उस ने तद्मीर् को जो जंगल में है छीर हमात् के सब भगडारनगरी को दृढ किया॥ ५। फिर उस ने इपरले खीर-निचले दे।नें बेधोरीन् की शहरपनाड फाटकी खैार वेडे। चे दृढ किया ॥ ६। श्रीर वालात् श्रीर धुलै-मान के जितने भगडारनगर थे श्रीर उस के रथे। थीर सवारी के जितने नगर थे उन की और जी कुछ सुलैमान ने यद्यश्रलेम् लबानान् श्रीर ग्रापने राज्य के सारे देश में खनाना चाहा उस सब को उस ने बनावा॥ छ। हिलिया समारियो परि-जिजेया हिरिष्टियों श्रीर यहूसियों के खर्चे हुए सीग जो इस्राण्ल् केन **ग्रे, दाउनको अं**ग्रजी उनको पी हे देश में रह गये श्रीर उन का इस्राएलियों ने भन्त न किया घा उन में से तो कितनों की मुलैमान

है॥ १। पर इसारिलयों में से मुलैमान ने खपने काम के लिये किसी की दास न बनाया वे ता योद्धा थीर उस के दाकिम उस के सरदार थीर उस के रचें और सवारे। के प्रधान हुए॥ १०। स्थार मुलैमान के सरदारी के प्रधान की प्रका के लेगी पर प्रमुता करनेहारे थे सा खढ़ाई सा थे॥ ११। फिर सुलैमान फिरीन की बेटी की दाजदपुर में से उस भवन में ले श्राया जा उस ने उस के लिये बनाया था उस ने तो कहा कि जिस जिस स्थान, मे यदीवा का चंद्रक ग्राया है वे पवित्र हैं से। मेरी रानी इसारल के राजा डाऊद के मवन में न रहने पारगी॥

९२। तब सुलैमान ने यहावा की उस वेदी पर की उस ने श्रीसारे के शारी बनाई शी यहावा की दे। मर्वास चढाया॥ १३। वह मूसा की स्नाचा के क्षार दिन दिन को प्रयोजन को खनुसार अर्थात् विषाम थीर नये चाद के दिनों में थीर खखमीरी राटी के पर्थ्य थ्रीर बाठवारा के पर्व्य बीर भीपहियों के पर्व्य धरस दिन के इन तीना नियत समयों में बलि चढाया करता था॥ १८। श्रीर उस ने अपने विता दाऊद के नियम के अनुसार याजकों की सेवकाई के लिये उन को दल उद्दाये थार लेखीयों की। उन की कामी पर ठइराया कि दिन दिन के प्रयोजन के धनुसार वे बहाबा की स्तृति थीर याजकी के साम्हने सेवा टचल किया करें थीर एक एक फाटक के पास हेवहीदारों की दल दल करके ठहरा दिया क्योंकि परमेश्वर के जन दाजद ने ऐसी खाजा दिई थी। १५। थ्रीर राजाने भगडारे। वाकिसी थ्रीर बात मे यासकों थीर लेकीयों के लिये तो तो खादा दिई थी उस को उन्हों ने न टाला ॥ १६ । श्रीर युलैमान का सब काम जे। उस ने यहावा के भवन की नेव डालने से ले उस की पूरा करने लें किया से ठीक किया गया । निदान यदे। वा का भवन पूरा दुखा ॥

१९। तब मुलैमान एस्यान्गोवेर् थार एलात् का गया को रदीम् के देश में समुद्र के तीर हैं। १८। थै।र हराम् ने उस को पास व्यपने जद्वाि क्यो को द्वारा जहाज श्रीर समुद्र के जानकार मल्लाह भेज दिये को जाकर बद्दों से साठे चार सा किक्नार् सोना राजा सुलैमान की लादिया॥

(शया की रानी का युक्तिमान का दर्शन करना)

दे ज्ञाब श्रवा की रानी ने मुलैमान की कीर्ति मुनी तम्र यह काठिन काठिन प्रश्नों से स्व की परीका करने के लिये यह-श्रतेम् को चली। यह तो यद्वत भारी दल थीर मसाला थ्रीर बहुत सेाने थ्रीर माँग से लदे ऊंट साथ लिये द्वर चार यौर सुलैमान के पास पद्धकर ध्रपने मन की सारी बातीं की विषय उस से वाते करने लगी॥ २। युलैमान ने उस के सव प्रश्नें का उत्तर दिया की ई बात सुलैमान की खुद्धि से ऐसी बाहर न रही कि वह उसे न वता सका॥ ३। जब शबा की रानी ने सुलैमान की व्वद्विमानी खार उस का बनाया दुशा भवन, १। थार एस की मेज पर का भाजन देखा थार एस की कर्मचारी किस रीति बैठते सीर उस के टहलुए किस रीति खडे रहते थीर कैसे कैसे कपडे पहिने रहते हैं थार उस के पिलानेहारे कैसे हैं थार व भी कैसे कपडे पहिने है ख़ीर वह कैसी चढ़ाई है जिस से यह यहीया के भवन की जाया करता है यह सब जब इस ने हेखा तब वह खिकत है। गर्द ॥ ५ । से इस ने राजा से कहा तेरे कामों श्रीर खुद्धिमानी की जो कीर्त्ति में ने अपने देश में सुनी सा सच ही है ॥ ई। पर जब ला मे ने आप ही साकर श्रपनी श्रांखों से यह न देखा तब लों में ने उन की प्रतीति न किई पर तेरी बुद्धि की आधी बहाई भी मुक्ते न बताई गाई थी तू उस कीर्त्त से बठकर है जो मै ने सुनी घी। । धन्य है तेरे जन धन्य है तेरे ये सेवक जा नित्य तेरे संतुख द्वाजिर रहकार तेरी वृद्धि की बाते सुनते है ॥ ८। धन्य है तेरा परमे-प्रधर यहीत्रा को तुमा से ऐसा प्रसन्न दुश्रा कि तुमी व्यपनी राजगद्दी पर इस लिये विराजमान किया कि हू अपने परमेश्वर यहीचा की श्रीर से राज्य करे तेरा परमेश्वर को इसारल् में प्रेम करके उन्दे सदा

थीर छन्डों ने सुलैमान के जद्यां जियें के संग ग्रोपीर् | के लिये स्थिर करने चाहता था इसी कारण उस ने तुकी न्याय थे।र धर्म्म करने के। उन का राजा कर दिया ॥ १। श्रीर उस ने राजा की एक सी बीस किक्कार् सेाना बहुत सा सुगन्धद्रव्यं खीर मीख दिये बैसे सुगन्धद्रव्य शवा की रानी ने राजा सुलैमान को दिये वैसे देखने में नहीं चावे॥ १०। फिर हुराम् थीर युत्तिमान दे।ना के जहाजी जी थीपीर से सीना लाते ये सा चन्दन की लकड़ी खीर मींग भी लाते थे॥ १९। थ्रीर राजा ने चन्दन की लकड़ी से यद्देश्या को भयन थीर राजभयन को लिये चयूतरे थीर गानेहारी के लिये बीगाए थीर सारीगर्या बनाई रेसी यस्तुएं उस से पहिले यहूंदा देश मे न देख पटी भी ॥ १२। श्रीर भवाकी रानी ने की कुङ चारा बदी राजा मुलैमान ने उस की एस की इच्छा के बनुसार दिया यह उस के सिवाय चा जा बह राजा के पास ले आई भी तब बद अपने जनें। समेत अपने देश की लीट गई॥

(मुलिनान का नाहारन्य भार परय )

१३। जो साना व्यस दिन में सुलैमान की पास पहुचा करता था उस का तील के सी कियासठ किकार था।। १८। यह उस से यधिक था जी सीदागर थीर व्यापारी साते ये थीर श्ररव देश के सब राजा श्रीर देश के अधिपति भी मुलेमान के पास स्रोना चान्दी लाते थे॥ १५। थ्रीर राखा सुलैमान ने से।ना ग्राठाकर दे। से। यही यही ठाले घनाई एक रक काल में इ' इ' सा श्रेकेल गढ़ा हुआ साना लगा॥ १६। फिर इस ने साना गढाकर तीन सा फरियां भी बनाई एक एक क्वाटी ठाल में तीन सा विक् योना लगा और राजा ने उन का लवानानी वन नाम भवन में रखा दिया॥ १७। श्रीर राजा ने राष्ट्रीदांत का एक वहा विदासन वनाया थार चाखे सोने से मढ़ाया॥ १८। उस सिहासन में क सीढ़ियां श्रीर सेाने का एक पायदान या ये सब सिंदासन से ज़ुहे ये ग्रीर वैठने के स्थान की दोनों खलंग टेक लगी थी थीर दोनें टेकी के पास एक एक सिंह खडा हुया बना या ॥ १९ । थ्रीर क्टीं सीकियां की दीनीं ग्रलंग एक एक सिंह खडा तुमा धना था से

<sup>(</sup>१) नूस में कोई बात सुलैमाम से न छिपी।

बारह हुए किसी राज्य में ऐसा कभी न बना॥ २०। स्रीर राजा सुलैमान के पीने के सब पात्र सोने के चे बीर लखानानी वन नाम मवन के सब पात्र भी चोखे सेने के घे सुलैमान के दिनें। मे चांदी का कुछ लेखान या॥ २९। क्योंकि इरास्के जदाजियो के संग राजा के तर्शीश की जानेवाले त्रहाल ये थार तीन तीन वरस के पीहे वे तर्शीश के जहाज साना चांदी हाधीदांत बन्दर खार मार ले बाते थे। २२। से राजा सुलैमान धन खार वृद्धि मे पृष्यियो को सब राजाओं से बढकर हो गया॥ ३३। ग्रीर प्रांचवी के सब राजा मुलैमान की उस बुद्धि की बाते युनने की जी परमेश्वर ने उस की मन मे उपकाई घी उस का दर्शन करने चाइते घे॥ २४। ग्रीर वे वरस वरस खपनी खपनी भेंट अर्थात् चादी चार सेाने के पात्र वस्त्र शस्त्र सुगन्धद्रव्य घोडे थीर खद्वर ले याते थे॥ २५। थीर अपने घोडो थार रघा के लिये सुलैमान के चार इजार घान थीर बारह हजार सवार भी घे जिन की उस ने रथीं के नगरीं में धार यहशतेम् में राजा के पास ठहरा रक्खा ॥ २६ । श्रीर वह महानद से से परिविधतयों के देश थार मिस के सियाने ली के सब राजाओं पर प्रमुता करता था ॥ २०। श्रीर राजा ने ऐसा किया कि यंश्रालेम् मे चौदी का लेखा पत्यरी का श्रीर देवदार का लेखा बहुतायत के कारकानीचे के देश के गूलरें। का सा दे। गया॥ २८। श्रीर लोग मिस से थीर भीर सब देशी से सुलैमान के लिये छीड़े लाते थे।

दर्श । प्रादि से प्रन्त लीं सुलैमान के बीर सारे काम क्या नातान् नवी की पुस्तक में बीर श्रीलोट्यासी श्राहित्याह की नव्यवत की पुस्तक में बीर नवात् के पुत्र यारोखाम् के व्यवय इट्टो दर्शों के दर्शन की पुस्तक में नहीं लिखे हैं ॥ ३० । सुलैमान ने यहणलेम् में सारे इसारल् पर चालीस खरस लें। राज्य किया ॥ ३९ । श्रीर सुलैमान व्यपने पुरखाओं के संग सेया बीर उस की उस को पिता दासद के पुर में मिट्टी दिई गई श्रीर उस का पुत्र रहवाम् उस के स्थान पर राजा हुआ ॥ (इस्राएल के राज्य का दी भाग ही जाना)

१०. रहिंबाम् ते। शकीस्की गया क्योंकि सारा इसारल् उन की राजा करने के लिये वहीं गया था। २। श्रीर नवात् के पुत्र यारीखाम् ने यह सुना (वह सा मिस मे रहता या जहां वह सुलैमान राजा के हर के मारे भाग गया था) से यारीबास् मिस्र से लाट खाया॥ ३। तब उन्हों ने उस की बुलवा भेजा से यारीबास् थीर सब द्वांएली श्राकर रहवाम् से कहने लगे, 8। तेरे पिता ने तो इम लेगों पर भारी ज़ुखा डाल रक्खा था से। यस तूत्रपने पिताकी कठिन सेवा की थीर उस भारी जूर की की उस ने इस पर डाल रक्त्वा है कुछ इसका कर तब इम तेरे श्रधीन रहेंगे॥ थ। उस ने उन से कहा तीन दिन की पीके मेरे पास फिरे ग्राना से वे चले गये ॥ ६। तव राजा रहवास् ने उन बूढीं से जी उस के पिता सुलैमान के जीवन भर उस के साम्द्रने हाजिर रहा करते ये यह कहकर समाति लिई कि इस प्रजा की कैसा उत्तर देना र्चाचत दे इस में तुम क्या सम्मति देते हो ॥ ७। उन्दों ने उस की। यह उत्तर दिया कि यदि तू इस प्रजा को लोगों से ब्रच्छा वर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे थीर उन से मधुर बाते कहे ते। वे सदा लें। तेरे बाधीन वने रहेंगे॥ ८। पर उस ने उस सम्मति की क्रीड़ा की बूढ़ों ने उस की दिई घी बीर उन जवानी से सम्मति लिई जी उस के संग्र बडे हुए घे श्रीर उस के सन्मुख हासिर रहा करते घे ॥ ९ । उन से उस ने प्रका में प्रचा के लागों की कैसा उत्तर दूं इस में तुम क्या सम्मति देते हो उन्हों ने ता सुक से कदा दें कि जो ज़ूया तेरे पिता ने इस पर डाल रक्ष्या है उसे तूं इलका कर ॥ १०। जवानीं ने जो उस के संग बहे हुए घे उस की यह उत्तर दिया कि उन लोगों ने सुक से कहा है कि तेरे पिता ने इमारा जूषा भारी किया था पर तू उसे इमारे लिये इलका कर तू उन से यों कहना कि मेरी किंगुलिया मेरे पिता की काँठ से भी मोटी ठदरेगी ॥ १९। मेरे पिता ने तुम पर की भारी जूखा रक्खा या उसे मे बीर भी भारी कबंगा मेरा पिता ती तुम की की डी

<sup>(</sup>१) नूल में के बचना।

से ताडुना देता था पर में बिच्छुकों से दूंगा॥ १२। तीसरे दिन जैसे राजा ने ठहराया या कि तीसरे दिन मेरे पास फिर खाना वैसे ही यारीवास श्रीर सारी प्रजा रहवास् के पास दाजिर दुई॥ १३। तव राजा ने उन से कही बाते किई ग्रीर रहवाम् राजा ने वकों की दिई हुई सम्मति क्रोइकर, १४। जवाना की सम्मति, के अनुसार उन से कहा मेरे पिता ने तो तुम्हारा जूथा भारी कर दिया पर मै उसे श्रीर भी भारी कर द्वार मेरे पिता ने ती तुम की को डो से ताहना दिई पर मैं विक्कुग्री से ताहना दूगा॥ १५। से राजा ने प्रजा की न नानी इस का कारण यह है कि जो वचन यहावा ने ग्रीलावामी ब्रॉह्याह के द्वारा नवात् के युत्र यारे। यास् से कदा घा उस की। पूरा करने के लिये परमेश्वर ने रेसा ही ठचराया था॥ १६ । सब सारे इसाग्ल् ने देखा कि राजा इमारी नहीं सुनता तब वे वेलि कि दासद के साथ हमारा क्या थ्रश्र हमारा तो यिशे के पुत्र में कोई भाग नहीं है है इसारलिया अपने ग्रामे हेरे की चले चाको अब है दाकद अपने ही घराने की चिन्ता कार। से। सारे इसाएली अपने अपने सेरे की। चले जाये ॥ १७ । क्षेत्रल जितने इसारली यहूदा के नगरी में बसे दुए घे उन पर ते। रहबाम् राज्य करता रहा ॥ १८ । तब राखा रहवास् ने हदोरास् को जो सब वेगारें पर खोधंकारी चा भेज दिया छै।र इसार्शलयों ने उस पर पत्यरवाद किया ग्रीर वद मर गया के रहवास् कुर्ती से अपने रथ पर चककर यबग्रलेम्,को भाग गया। से इसारल् दासद-के घराने से फिर गया थीर खात सी फिरा हुआ है। (रहयाम् का राज्य)

११. जिला रहवास यह्य हम की यापा तब इस ने यहूदा थीर विन्यामीन् को घराने की जी नितकर एक लाख श्रस्की हजार श्रस्के योहा थे एक हा किया कि स्वारल् की साथ लहने से राज्य रहवास् की वश्च में फिर धार ॥ २। तब यहावा का यह वचन प्रसम्बद्ध को जन धमायाद् के पास पहुंचा कि, ३ यहूदा की राजा सुलैमान के (१) मूल में राजा की उत्तर हिया।

पुत्र - रहवास् से श्रीर यहूदा श्रीर विन्यामीन् मे के सव इसार्गियों से कह, १। यदीवा यो कहता है कि अपने भाइयों पर चढ़ाई करके युद्ध न करे। तुम अपने अपने घर लाट कायी क्योंकि यह बात मेरी ही खोर से हुई है। यहावा को ये वचन मानकर वे यारीवाम् पर चढार्ड विना किये लाट गये ॥ ५। सव रहवाम् यदशलेम् मे रहने लगा थीर यहदा मे वचाव के लिये ये नगर हुट किये, ६ । अर्थात् चेत्-लेपेस् रताम् तको, १। चेत्सूर् सीको प्रदुङ्खास्, ८। गत् मारेणा स्रोप्, ( । श्रद्दोरैम् लाकीण् श्रस्तका, १०। शेरा ष्रायालान् थार देवान्। ये क्टूदा श्रीर विन्या-सीन् में हुठ नगर है ॥ ११ । ख्रीर उस ने हुठ नगरीं की ग्रीर भी द्रुक करके उन में प्रधान ठचराये भीर भे।जनयम्तु सेल थै।र दाखमधु के भग्रहार रखा दिये॥ १२। फिर एक एक नगर मे उस ने छाले ग्रीर भासे रसगकर उन की श्रत्यन्त हुठ कर दिया। यूट्रदा थीर बिन्यामोन् तो उस के घे। १३। बीर सारे इसाग्ल् में को याजक भीर सेबीय भी खपने सारे देश से क्टकर चस की पास गये। १४। या लेखीय अधनी चराइयां थीर निज भूमि छोडकर यहूदा थीर यह-शलेस् मे याये क्योंकि याराद्यास् कीर उस की पुत्री ने उन,की निकाल दिया था कि श्रेयद्दीया के लिये याजक का कामान करें॥ १५। श्रीर उस ने कंचे स्थानों श्रीर बकरों श्रीर श्रवने बनाये हुए घक्र<del>डों के</del> लिये प्रापनी स्नार से याजक ठदरा लिये से ॥ १६। बीर लेबीयों को पीहे इसारल् के सब ग्रीची में से जितने इसारत् के परमेश्वर परीया के खोजी रीने की मन लगाते ये वे यापने पितरीं के परमेश्वर यदे। या की वर्त चड़ाने के लिये यस्मलेस् की ष्राये॥ १०। प्रीर उन्दों ने यदूदा का राज्य स्थिर किया थीर मुलैमान के पुत्र रहवास की तीन वरस लों दुढ़ कराया क्योंकि तीन वरस लों वे दाऊद थीर सुलैमान की लीक यर चलते रहे॥ १८। खीर रहवाम् ने रक स्त्री की व्याद लिया खर्चात् मदसत् की जिस का प्रिता दाकद का पुत्र यरीमेात् बीर नाता विशे के पुत्र एलीग्राय की घेटी प्राचीहैल् भ्रो॥ ९९ । यह उस के जन्माये यूश् श्रमयाह चीर

उस ने श्रव्यक्षालाम् की नतिनी माका की व्याद सिया ग्रीर वह उस के जन्माये श्रीवय्याह संते जीका श्रीर श्रलोमीत् की जनी॥ २१। रहवाम् ने षठारद रानियां सा व्याह लिई श्रीर माठ रखेलिया रक्खी चीर बहाईस बेटे थीर साठ बेटियां जन्माई पर पावशालाम् की नितनी माका से वह प्रपनी सारी रानियों और रखेलियों से प्राधिक प्रेम स्वता था । २२। से रहवाम् ने माका के बेटे खाँवणाह को मुख्य और सब भाइयों में प्रधान इस नमसा से ठहरा दिया कि उसे राजा करे ॥ २३ । खीर यह समभ व्यक्तकर काम करता या और उस ने अपने सब पुत्रों की बला बला करके यहदा सीर विन्यामीन के सारे देशा के सब गठ्याले नगरीं में उहरा दिया और उन्हें मोजनवस्तु बहुतायत से दिई बीर उन के तिये बहुत सी स्त्रिया ठूंठी ॥

ृ १२ प्रन्तु बब रहवास का राज्य हुठ़ हो गया थीर वह बाप स्थिर दे। ग्रयां तब उस ने थार उस के साम सारे इसारस् ने यद्दोवा की व्यवस्था के। त्याग दिया॥ २। उन्दें। ने जो यहावा से विख्वासघात जिया इस कारण राखा रदवाम के पांचये बरस में मिस के राजा शीधक् ने ३। वारह सा रच ग्रीर साठ इसार सवार लिये हुए यस्त्रालेम् यर चकुाई किई बीर जी लाग उस के संग्र मिस से आये क्षर्यात् लुखी सुद्धियी कूशी से अनोग्रोनित थे ॥ ४। थैर उस ने यहुदा के गठ्वाले नगरीं की ले लिया थ्रीर यस्थलेम् तक श्राया ॥ ५१ तव कमायाइ नवी रहवाम् श्रीर यहूदा के हाकिमीं के पास जो शोशक् के डर के मारे यस्त्रालेम् मे एकट्टे हुए ग्रे याकर कदने लगा यहोवा यें कहता है कि तुम ने मुर्स की छोड दिया है सो मैं ने सुम को क्रोड़कर बोशक् के दाध में कर दिया है। है। तब इसारल् के शांकम और राँचा दीन दे। अये कीर कहा यहावा धर्मी है।। छ। जब यहाया ने देखा कि वे दीन हुए हैं तब यदीवा का यह वचन शमायाइ के पांचे पहुचा कि वे दीन हो

जाइम् नाम पुत्र जनी ॥ २०। श्रीर उस को पीक्रे । गये हैं मै उन की नाश न करेगा मै उन का जुक् वचाय क्यांग श्रीर मेरी बलजलाइट शोशक के द्वारा यस्त्रलेस् पर न भड़केगी॥ ८। वे उस के श्रघीन तो रहेंगे इस लिये कि वे मेरी सेवा जान लें थार देश देश के राज्या की भी सेवा जान लें॥ ९। से। मिस्र का राजा शीशक यद्मशलेस् पर चट्टाई करके यहावा के भवन की बनमाल बनमाल वस्तुएं थै।र राजभवन की अनमील वस्तुएं चठा ले गया वह सव की सब की चठा से गया श्रीर सीने की जी फरियां गुलैमान ने बनाई घीं उन की भी बह ले गया ॥ १० । से। राजा रहकाम् ने उन के वदले पीतल की ठालें वनवाई थीर उन्हें पइक्थों के प्रधानों के हाथ सैाप दिया तो राजभवन के द्वार को रखवाली करते थे। १९। श्रीर चय चय राखा यहे।वा के भवन में जाता तब तब पहरर खाकर उन्हे उठा ले चलते श्रीर फिर परस्त्रीं की कोठरी में लीटाकर रख देते थे। १२। जब रहवान् दीन हुआ तब यहीवा का कीप उस पर से उतर गया फीर उस ने उस का पूरा विनाश न किया फिर यददा में वार्ते प्रच्छी हुई ॥ १३। सा राजा रहवास् यस्थलेम् में दृढ हो राज्य करता रहा । जब रह-बाम् राज्य करने लगा तब रकतालीस बरस का था थीर यह्यलेम् मे अर्थात् उस नगर में जिसे यद्दोवा ने अपना नाम बनाये रखने के लिये-इसारल के सारे गोत्त्रों में से चुन लिया था सम्रह वरस लों राज्य करता रहा। उस की माता का नाम नामा षा जो अम्मानी स्त्री घी॥ १४। उस ने बह किया क्षेत ख़ुरा है अर्थात् उस ने अपने मन की यहावा की कोज,मे न लगाया ॥-१५। स्रादि से स्रन्त लें रह-वाम् के काम क्या शमायाह नवी शीर दहा दशी की पुस्तका में बंधावलियों की रीति पर नहीं लिखे है। रहवाम् श्रीर यारोखाम् के बीच ता सहाई सदा होती रही ॥ १६ । भीर रहवाम् अपने पुरखायों के संग सीवा थीर दासदपुर में उस की मिट्टी दिई गर्ड। खीर उस का पुत्र प्रवियाह उस के स्थान पर राजा हुआ।

<sup>(</sup>१) जूस में यसना।

, (ग्राबियाह् का राज्य)

१३ यारीबाम् के बहारहवे वरस में बिवयाह् यहूदा पर

राज्य करने लगा ॥ २। यह तीन वरस लें। यहणलेस् मे राज्य करता रहा थीर उस की माता का नाम मीकायाद या की गिषायासी करीरल की बेटी थी। खीर श्रवियाह् श्रीर यारीखास्के बीच लड़ाई हुई॥३। से श्रवियाह् ने ती बडे बड़े योहाकी का दल अर्थात् चार लाख कांटे द्वुर पुरुष लेकर लड़ने के लिये पांति बग्धाई ग्रीर याराबाम् ने ब्राठ लाख डांटे हुए पुरुष तो घडे शूरखीर चे लेकर उस के विक्रु पाति बन्धाई ॥ १। तव स्रवियाह समा-रैस् नाम पहाड पर जी रप्रैस् के पहाड़ी देश में है खडा होकर कहने लगा है यारीवाम् हे सब इसा-र्शलयो मेरी सुना ॥ ध । क्या तुम की न जानना चाहिये कि इसारल् के परमेश्वर यहावा ने लोन-वाली वाचा बांधकर दाकद की बीर उस के वंग इम यद्योवा को राज्य का साम्हना करेगी की दाकद अर्थात् हास्त की सन्तान थ्रीर लेबीयों की निकाल-(१) वार्यात् प्राचय ।

इंस ने उस की नहीं त्याशा श्रीर-इमारे पार यहाता की सेवा टहल करनेहारे याजक हास्न की सन्तान बीर अपने अपने काम में लगे हुए लेबीय हैं॥ ११। श्रीर वे नित्य सबेरे थीर साभ की यदीवा के लिये द्वामविल श्रीर सुगम्धद्रव्य का धूप जलाते हैं। श्रीर शुद्ध मेज पर भेंट की राटी सजाते थार साने की दीवट श्रीर उस के दीपक सांभ साभा-की वारते है इम तो अपने परमेश्वर यहात्रा की आजाश्री की मानते रहते हैं पर तुम ने उस की त्यारा दिया है। १२। श्रीर सुने। इमारे स्या इमारा प्रधान प्रतिश्वर है खीर सुम्हारे विरुद्ध सांस बाधकर फूकने की सुर्राष्ट्रयां लिये द्वर उस के याजक भी हनारे ताय हैं। है इसार्यालया अपने पितरा के परमेश्वर यहावा से मत लड़े। क्योंकि तुम कृतार्थ न होती ॥ १३। पर यारीखास् ने घातुक्षीं की घुमाकर उन के पीके भेन दिया की वि ती यष्ट्रदा की साम्हने थे थार घातू उन के पी है थे। पर। स्रीर जब यह दियों ने पी के की। को इस्तारल्का राज्य सदा की लिये दे दिया है। मुद्द फोरा ती क्या देखा कि इमारे आरो छीर पीछे ६। तीभी नवात् का पुत्र यारावास् का टाकद के दोनी थार से सङ्गई डोनेवासी है तब उन्हा ने युत्र सुलैमान का कर्म्मचारी था से अपने स्वामी के यहावा की दोहाई टिई ख्रीर याजक सुरहिया की विषद्ध उठा ॥ ७ । ग्रीर उस के पास इलके ग्रीर फूंकने लगे ॥ १५ । तब यहूदी पुरुषों ने समस्यकार ग्राक्टे मनुष्य बहुर गये थ्रीर बस्र मुलैमान का पुत्र किया थ्रीर जब यहूदी पुरुषों ने जयस्यकार किया रहवास् लढका कीर अरहर मन का था कीर उन तव प्रमेश्वर ने व्यविष्याह कीर यष्ट्रियो के साम्हने का साम्हना न कर सकता था तक वे स्व के विक्ट यारीबास् कीर सारे इसाएल् की मारा ॥ १६ । श्रीर सामर्थी है। गये॥ दा छीर स्रव सुम से। चसे हो कि इसारली यहूदा के साम्हने से भागे स्नीर परमेशवर ने उन्हें उन के हाथ में कर दिया। १७। थीर की यन्तान के हाथ में है तुम मिलकर वहा समाज श्राविष्याह् श्रीर उस की प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से खने हो थीर तुम्हारे पास वे सेाने के वक्ट भी है मारा यहां लो कि इसायल् में से पांच लाख कांटे हुए जिन्दं यारीवाम् ने तुम्हारे देवता होने के लिये वन- पुरुष मारे अपे ॥ १८ । से। उस समय इसारली दव वाया॥ १। वया तुम ने यद्दीवा के यासको को गये थे। यदूदी इस कारण प्रवल हुए कि उन्हों ने ष्पपने पितरों के परमेश्वर यहावा पर भरीसा रक्खा करं देश देश के लोगों की नार्च याजक ठहरा था। १९। तब खेंबियाह ने यारीवास का पीका करके मही लिये जी कोई रक बढ़डा कार सात मेढ़े उस से बेतेल् यद्याना कीर रहोान् नगरी कीर उन के श्रापना संस्कार कराने की ले साता था उन गांधीं की ले लिया॥ २०। श्रीर श्रीवयाह् के कीवन का याक्य दें काता है की ईश्वर नहीं है ॥ भर यारोबाम् फिर सामर्थी न हुआ निदान यहीवा 90। पर इस लोगों का गरमेश्वर यष्टीवा है और ने उस की ऐसा मारा कि वह सर गया ॥ ३१। पर व्यविष्याद् कार भी सामर्थी है। गया ग्रीर चौदह स्तियां

व्याहकर बार्डस बेटे थीर सेलिए बेटियां जन्माई ॥ आ गया ॥ १०। तब आसा उस का साम्हना ३२। थीर प्रविद्याह की चीर काम थीर उस की चाल जलन थीर उस की वचन इट्टो नबी के लिखे हुए त्रान्त में लिखे हैं ॥ आसा ने अपने परमेश्वर यहीबा की या दीहाई

(बासा का राज्य)

१४. निदान खंबिष्याह् खपने पुरखाओं के संग सेवा क्षेत्र उस की दाकदपुर में मिट्टी दिई गई थीर उस का पुत्र श्रासा उस के स्थान पर राजा हुआ। इस के दिनों में दस बरस लों देश चैन से रहा ॥ २ । श्रीर श्रासा ने वही किया जो उस के परमेश्वर यहावा की द्राप्ट में अच्छा थीर ठीक है। ३। उस ने ती पराई बेदियों की थ्रीर अंचे स्थानों की दूर किया थ्रीर साठों का तुड़वा डाला थीर श्रशेरा नाम सुरता का तीड़ डाला है। बीर यहादियों की बाचा दिई कि श्रपने पितरीं के परमेश्वर पद्याया की खाल करे। धीर व्यवस्था कीर काचा का माना ॥ ५ । कीर उस ने कंचे स्थानों भीर मुर्प्य की प्रतिमास्रों की यहदा की सब नगरे। में से दूर किया और राज्य इस के साम्हने चैन से रहा ॥ ६ । कीर उस ने यहदा में गठ्याने नगर बसाये क्योंकि देश चैन से रहा थीर उन यरकें में इस कारण उस की किसी से लहाई न हुई कि यदीवा ने उसे विश्वाम दिया था ॥ ७। उस ने यहूदियों से कहा आयो हम इन नगरीं की वसार थ्रीर उन की चारी श्रोर शहरवनाह गुमाट थ्रीर काटको के पह्ले थीर छेंड़े खनार देश अब ली इमारे साम्हने पड़ा है वयोकि इस ने प्रापने परमे-श्वर यद्दावा की खोज किई है इम ने उस की खोल किई भीर उस ने इम की चारी खोर मे विधाम दिया है। सी सन्दें। ने उन नगरी की वसाया भार कृतार्थ द्वर ॥ ८ । फिर ब्रासा के यास काल और वर्की रखनेहारी की एक सेना थी अर्थात् यहूदा में से तो तीन लाख पुरुष खीर बिन्यामीन् में से फरी रखनेद्वारे श्रीर धनुर्धारी दो लाख श्रस्ती

करने की चला श्रीर मारेशा के निकट सपाता नाम तराई मे युद्ध की पांति बांधी गई॥ १९। तब ष्रासा ने ष्रपने परमेश्वर यद्दीवा की या दोहाई दिई कि है यहोवा जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहोन की भी हे हमारे परमेश्वर यद्दोवा इमारी सद्दायता कर क्योंकि इमारा भराचा तुक्ती पर है बीर तेरे नाम का भरीचा करके इम इस भीड क्रो विस्टु आये है दे यहावा तू हमारा परमेश्वर है मनुष्य तुभ पर प्रवल न होने पार ॥ १२। तव यहोवा ने कृष्यियों की आसा खीर यहदियां के साम्हने मारा श्रीर कुशो भाग गये॥ १३। श्रीर षासा थीर उस को संग को लोगों ने उन का पीका गरार् तक किया थै।र इतने कूछी मारे गये कि वे फिर सिर न उठा सकी क्योंकि वे यहावा और उस की चेना से द्वार गये श्रीर यहूदी बहुत ही जूट ले गये॥ १४ । और उन्हों ने गराए के थास पास के सब नगरीं की मार लिया क्योंकि यहीवा का भय उन के रहनेहारी के यन में समा गया खीर उन्हों ने उन नगरे। को लूट लिया क्यांकि उन में बहुत सा धन घा॥ १५। फिर वे पशुश्रालाओं को जीतकर बहुत सी भेड़ बक्तरिया थैार कट लटकर यह-शलेम का लाहे।

की कुरू गांति होती घी ग्रीर न आनेहारे की बरन सारे देश के सब निवासियों में बढ़ा ही कोलाइल होता था ॥ ६ । श्रीर जाति से जाति श्रीर नगर से नगर चूर किये जाते थे क्योंकि परमेश्वर नाना प्रकार का कप्र देकर उन्हे घटा देता था। ७॥ पर तुम लेका डियाय बांधे। श्रीर तुम्हारे डाथ कीले न पह क्योंकि सुम्हारे काम का बदला मिलेगा ॥ ८। जब बासा ने ये वचन बीर बोदेद नवी की नव्यत सुनी तब उस ने वियाव बांधकर यहूदा स्नीर बिन्या-मीन के सारे देश में से खीर उन नगरीं में से भी जी उस ने रप्रेम् के पहाड़ी देश में ले लिये थे सब घिनै। ने वस्तुर दूर किई ग्रीर यहावा की चे। वेदी यहावा के स्रोसारे के साम्हने थी उस की नये सिरे से बनाया॥ ९ । श्रीर उस ने सारे यहूदा श्रीर विन्यामीन् की थीर एप्रैम् मनको थीर शिमान मे से जी लीग उन की संग रहते थे उन की सकटा किया क्योंकि ये यह देखकर कि उस का परमेश्वर यदेखा उस के संग रहता है इस्रास्त् में से उस के पास बहुत चले आये॥ १०। से। आसा के राज्य के पम्द्रस्वे बरस के तीसरे महीने मे वे यक्शलेस् मे एक हु हुए ॥ १९ । श्रीर उसी समय उन्हों ने उस लूट में से जो वे से आये थे सात सी बैल थीर यात इसार भेड़ वर्कारयां यद्देश्या की बाल करके चळाई ॥ १२ । और उन्दों ने ,वाचा वाधी कि इस श्रपने सारे मन कीर सारे खीव से श्रपने पिलरी के परमेश्टर यहोट्या की खोज करेगी, १३। श्रीर ख्या खडा क्या छोटाक्यास्त्री क्या पुरुष छो कोई इस्रारल् के परमेक्ष्मर यहावा की खेल न करे से। मार ढाला जाएगा ॥ 98 । ग्रीर उन्हों ने-जयजयकार के साध सुरहियां थीर नरसिंगो वजाते हुए कचे शब्द से यहीया की किरिया खाई । १५। बीर सारे यहूदी यत्त्रीकरिया खाकर क्यानन्दित हुए क्योंकि उन्हा ने अपने सारे मन से किरिया खार्च सीर खडी प्रिमलाया से इस की ठूंका थीर वह उन की मिला श्रीर पहेावा ने चारों श्रीर से उन्हें विश्वाम दिया॥

उन की मिला ॥ ५। उन समयों में न ती जानेहारे | अग्रेसा के पास रहने के रिक्र धिनै।नी मूरत बनाई उस की। उस ने राजमाता की यद से उतार दिया थीर खासा ने उस की मूरत काटकर पीय डाला क्रीर किद्रोन् नाले में फूंक दिया ॥ १९० । उस्वे स्थान तो इसारिलयों में से में ठाये गये तीभी श्रासा का मन जीवन भर निष्कपट रहा॥ १८। श्रीर ही सीना चान्दी थीर पात्र उस के पिता ने भ्रापेण किये भे बीर जी। उस ने प्राप क्रपेंग किये घे उन की उस ने परमेश्वर के भवन से पहुंचवा दिया॥ १९ । श्रीर राजा बासा के गज्य के पैंतीस्व बरस लें फिर लहाई न हर्श्व ॥

१६. आसा की राज्य की कतीसबे बरस में इसारत की राजा बाधा ने यहूदा प्र चठाई किई और रामा की इस लिये हुक् किया कि यहूदा के राजा आसा के पास कोई काने जाने न पार ॥ २। तब स्नासा ने यदीवा के भवन श्रीर राजभवन के भड़ारा में से चादी साना निकाल दिमाश्रतवासी प्रास्के राजा घेन्डदद् के पास भेत-कर यह कहा कि, ३। जैसे मेरे तेरे पिता के बोच बैसे हो मेरे तेरे बोच भी वाचा बन्धे देख मे तेरे पास चांदी सेाना भेवता दूसी था दसारल् के राजा बाशा के साथ की अपनी याचा की तोड़ दे इस लिये। कि अब्द सुकापर चे दूर दें। ॥ ४ । राजा बासा की यह बात मानकर बेन्ददद् ने अपने दला के प्रधाना से इवारली नगरा पर चढाई कराकर इय्योन् दान् श्रावेलीम् श्रीर नप्ताली के उब मर्गडार-वाले नगरों के। जीत लिया ॥ ५ । यद सुनकर बाशा ने रासा का हुठ करना छोड़ दिया भीर अपना वह काम बन्द करा दिया ॥ ई। तब राखा भासाने सारे यहूदा की साथ सिया भीर वे रामा की पत्थरी थीर लक्कडो की किन से बाधा उसे दृद् करता भा चठा ले गये और उन से, उस ने ग्रेसा बीर मिस्पा की दूढ कियाता ७ र उस समय छनानी दर्शी यहूदा को राजा आसा को पास आकर कहने लगा तूँ ने जो श्रयने परमेश्वर यहावा पर भरे।सा 4ई। वरन क्यासा राजा की भाता माक्षा जिस ने नहीं लगाया बरनः क्यरास के राजा ही पर भरोसा

तेरे दाय से कूट गर्थ है। पा का कूशियों सीर लुखियों की सेना यही न घी थीर क्या उस में बहुत हो रच कीर सवार न चे तीमी तू ने यहावा पर भराशा लगाया इस कारण उस ने उन की तेरे छाष में कर दिया । र । देख यदावा की दृष्टि सारी पृणिवी पर इस लिये फिरती रहती है कि जिन का मन एस की ग्रोर 'निश्चपट रहता एँ उन की सहायता में घद थापना सामध्ये दिखाए यह काम तूने मूर्खता से किया है से। यब से तू लडादयों मे फैसा रहेगा । १०। तय बामा दर्शी पर रिस्थियाया बीर वसे काठ में ठाकता दिया क्योंकि वह इस कारख एस पर फ्रोंचित या चीर उसी समय प्राचा प्रजा के कुछ सोगों के। पीयने मी सगा ॥ १९ । प्यादि से लेकर अना ली आसा के काम यहूदा थीर इसारल् के राजाचा के घृताना में लिखे है। १२। अपने रोड़ा के उनती क्वें घरस में यासा की पांच का राज लगा चार छए राज अत्यना यह जया तीभी उस ने राजी दाकर यदावा की नहीं वैद्यो दी की शरक लिई ! १३। निदान थासा यापने राज्य के ण्कतालीखर्व व्यरम में मरके व्यवने पुरवाधी के संग साया॥ १४। तय इस को इसी की कयर मे क्षा उस ने दासदपुर में खुदवा लिई ची मिट्टी दिई गर्द यौर घट भुगधद्रव्यों थार गंधी के काम के भारति भारति को संगाली से भरे हुए एक विकीन पर लिटा दिया गया श्रीर यदत सा सुग्धहरू उस के लिये वसाया गया ॥

(यहाकापान् का शाव्य)

१७. श्रीर उस का पुत्र पदीशापात् उस के स्थान पर राजा दुवा थीर दसायल् के विनद्व प्रापना चल बढ़ाया ॥ २ । ग्रीर उस ने यटूदा के सब गढ़वाले नगरी में सिपाहियों के दल ठटरा दिये और यष्ट्रदा के देश में श्रीर ग्रीम को उन नगरीं में भी लें रस के पिता खासा ने से सिये ये सिपारियों की चीकिया वैठा दिई ॥ इ। बीर यदीवा यदीशापात् के स्मा रहा क्योंकि

(१) मूल में पुस्तक।

समाया है इस कारक अराम् के राजा की सेना यह वापने मूलपुरुष दाखद की प्राचीन चास सी चास चला थार बाल् देवतायों की खोल मे न सगा ॥ ह। वरन वह अपने पिता के परमेश्वर ही की खोज में लगा रहता थार उसी की बादाओं पर चलता या श्रीर इसागल की से काम न करता था ॥ ५। इस कारब पदीया ने राज्य की उस के राध में दूठ किया थीर सारे यहूदी उस के पास भेंट लाया करते थे और उस की बद्द धन थार विभव दी गया ॥ ६। भीर यदीवा के मार्गी पर चलते चलते उस का मन उमर गया फिर उस ने यहूदा में से कर्चे स्थान थीर अधेरा नाम मुक्तें दूर किई ॥ छ । प्रीर प्रापने रास्य के सीसरे वरस में उस ने वेन्दैल् खावदाह् जक्याह् नतनेल् ग्रीर मीकायाच् नाम अपने चाकिमी की यदूदा के नगरीं से शिक्षा देने की भेज दिया । दे । थ्रीर उन के साथ शमायाध् नतन्याध् जवद्याष्ट् असाधेल् शमीरा-मात् यद्यानातान् यद्योनिय्याद् ताविय्याद् धीर ताव-देशिनध्याद नाम सेबीय श्रीर उन के संग रसीशामा थीर यहाराम् नाम याजक घे॥ ९। से उन्दीं ने यरीया की व्यवस्था की पुस्तक साथ लिये हुए यहूदा में शिक्षादिई खरन से यहूदा के सब नगरी में प्रका की विस्ताते हुए छूमें॥ १०। श्रीर यहदा की आस पास को देशों के राज्य राज्य में यहीबा का ऐसा हर समा गया कि चन्दी ने यदी-शापात् से युद्ध न किया ॥ १९। घरन कितने यालेइती यहाशापात के पास भेट स्रीर कर समक्कर चांदी लाये थीर परवी सात इसार सात सा मेहे पीर सात इसार सात सी वक्ते ले खाये॥ पर । स्नीर यहाशापात् बहुत ही अठता गया खीर उस ने यहदा मे गाठियां और भरतार की नगर तैयार किये। पद् थार यहूटा के नगरों से उस के बहुत काम दोला था थीर यस्थलेस् में येद्धा को श्रूरवीर घे रहते थे। १८। थीर दन के पितरों के घरानों के खनुसार इन की यह गिनती थी क्षर्थात् यहुदी सदसपति ती ये ये वर्षात् बद्ना प्रधान जिस के साथ तीन लाख शुरबीर थे॥ १५। बीर उस के पीढ़े यहाहानान् प्रधान जिस की साथ दो लाख अस्छी एकार पुरुष भे ॥ १६ । श्रीर इस के पीछे जिल्ली का पुत्र भामस्याद तिस ने अपने की अपनी ही इच्छा से यहावा की। श्रपेण किया था थीर उस के साथ दे। लाख श्रुरवीर थे ॥ १०। फिर विन्यामीन् मे चे एल्यादा नाम एक श्रास्त्रीर जिस के स्मा काल रखनेहारे दे। लाख धनुर्धारी थे ॥ १८। फीर उस की पीके यद्दीजावाद जिस की संग युद्ध के इधियार द्यांधे दुर एक लाख श्रस्की हजार पुरुष थे। १९। ये वे हैं जो राजा की सेवा में लवलीन घे थीर ये उन से याला घे जिन्हे राजा ने सारे महूदा के गठवाले नगरी में ठहरा दिया॥

## १८. यहि। शापात् वड़ा धनवान श्रीर ऐश्वर्यावान हो गया

थीर उस ने श्रहाव् के साथ समिधयाना किया॥ २। कुछ वरस पीके वह शोमरीन् में बहाव की पास गया तब खड़ाव् ने उस के बीर उसे के संगियों के लिये बहुत सी भेडे बक्तरियां छीर गाय बैल काटकर चचे ग्रिलाद् के रामेात् पर चठाई करने की उस्काया॥ ३। श्रीर इसायल् के राजा श्रष्टाव् ने यहूदा के राजा यद्दीशायात् से कदा क्या तू मेरे स्मा गिलाद की रामीत पर चढाई करेगा उस ने उसे उत्तर दिया जैसा सू बैसा में भी हू और जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी प्रजा है इस लेंगा युद्ध में तेरा साथ देंगे॥ । फिर यहाशापात् ने द्रशास्त् के राजा से कहा थाज यहावा की थाचा ले॥ ५। सें। इस्रारल् के राखाने निविधी की बी चार सी पुरुष घे एक द्वा अरके उन से पूछा वया इस गिलाद के रामात् पर गुड़ करने की चढ़ाई करें बा में कका रहू उन्हीं ने उत्तर दिया चळाई कर क्योंकि परमेश्वर उस को राजाको द्वाण कर देगा॥ ६। पर यद्दी शापात् ने पूका क्या यद्दां यद्दी खाका श्रीर भी कोर्डनबी नहीं है जिस से इस पूछ ले॥ ७। इस्रा-एल् को राजा ने यही शायात् से कहा दां एक पुरुष

के राजा ने एक डाकिस की युखवाकर कटा यिम्हा के पुत्र मीकायाद् के। फुर्ती से ले था॥ ९। इस्राप्त् का राजा और यष्ट्रदा का राजा यशेषापात् अपने अपने राजवस्त्र पहिने हुए अपने अपने सिद्दासन पर वैठे हुए थे वे शामरीन् के फाटक मे एक खुले स्थान में विराज रहे थे थै। र सब नबी उन के साम्दने नव्रवत कर रहे थे॥ १०। तब कानाना के पुत्र चिद्कियाद् ने लोघे के सींग वनवाकर कहा यदीया यें कहता है कि इन से तू ग्ररामिया की मारते मारते नाथ कर डालेगा ॥ ११ । श्रीर सव नवियों ने इसी आश्रप की नव्यवत करके कहा कि गिलाइ के रामीत् पर चळाई कर श्रीर तू कृतार्थ द्यार क्योंकि यद्याया उसे राजा के दाय कर देशा ॥ १२। श्रीर की दूत मीकायां हुकी युलाने गया था उस ने उस से कहा सुन नहीं लोग एक ही मुद्र से राका की विषय शुभं वचन कहते इसे। तेरी वात उनकी सी दे। तूभी शुंभ व्यवन कहना॥ १३। मीकायाच् ने कहा यदावा के जीवन की सेंच जा कुक मेरा परमेश्चर करे चेर्चिम भी कटूगा॥ १४। जब वह राजा के पास खाया तव राजा ने उस से पूछा दे मीकायाच् व्या इम ग्रिलाट् के रामेत् पर युद्ध करने को। चकाई करे वामे कका रहू उस ने कहा दा तुम लोग चकु ई करे। खैर कृतार्थ दीखी थीर वे तुम्हारे हाथ में कर दिये आएं॥ १५। राजा ने उस से कहा मुर्क कितनी बार तुके किरिया धराक्षर चिताना होगा कि तू यदीवा का समरख करके मुक्त से सच हो कह।। १६। मीकायाह् ने कहा मुभी सारा इसारल् विना चरवाई की भेड वकरिया की नाई पडाड़ों पर तिसर विसर देख पड़ा श्रीर यहीया का यह वचन श्वाया कि वे ते। सनाम है **चे। श्रपने श्रपने घर क्षुणल देम से लैं।ट जारं॥ १०।** तब इस्ताएल् के राजा ने यहाशापात् से कदा क्या थीर है जिस के द्वारा क्षम यहीवा से पूछ सकते है में ने तुम से न कहा था कि वह मेरे विषय करवाय पर में उस से छिन रखता हूं, क्योंकि यह मेरे विषय की नहीं छानि ही की नवूवत करेगा। १८। मीका-कभी करवाय की नहीं सदा हानि ही की नकूबत याह् ने कहा इस कारण तुम लेगा यहावा का यह करता है यह प्रिम्ना का पुत्र मीकायाइ है। यहा- वचन सुना। मुक्ते सिंहासन पर विराक्षमान यहावा शापात् ने कष्टा राखा ऐसा न कहि॥ ८। तब दक्षायल् थ्रीर उस के दक्षिने आएं खड़ी हुई स्वर्श की सारी

हेना देख पडी ॥ १९ । तस यहीवा ने यूका इसाएल् को राजा अष्टाव् को कौन रेसा बहकारगा कि यह गिलाद् के रामेात् पर चढाई करके खेत<sup>,</sup> आए तब किसी ने कुछ छीर किसी ने कुछ कदा॥ २०। निदान एक प्रात्मा पास प्राक्षर यदीवा के सन्मुख खड़ा हुआ थीर कहने लगा में एस की बहकातगा यदेखा ने पूछा किस उपाय से ॥ २५ । उस ने कदा में जाकर उस के सब नवियों में पैठके उन से क्रुठ धुलवाकाा'। यद्दीवा ने कहा तेरा उस की बहकाना युफल होगा खाकर ऐसा ही कर ॥ २२ । से अव सुन यद्दीया ने तेरे इन नवियों के मुद्द में एक मूठ ब्रालनेद्वारा ब्राह्मा पैठाया है ब्रीर यहावा ने तेरे विषय दानि की कदी है॥ २३। तव कनाना के पुत्र विद्कियाद ने मीकायाद के निकट का उस के गाल पर प्रपेडा मारके पूछा यदीवा का स्नात्मा मुके कोडकर तुक से व्रात करने की किधर गया॥ २४। मीकायाद् ने कदा विस दिन तू कियने को , लिये कोठरी से कोठरी में भागेगा तब जानेगा ॥ २५। इस पर इसारल्, के राजा ने कहा कि मीकायाद की नगर को दाकिन व्यामीन् और योक्षाश्र्रासकुमार को पास ले। टाकर, २६ । उन से कहा राजा यों कहता है कि इस को बन्दीगृह में डाले। श्रीर सब लो में कुशल से न प्राक्त तब लीं इसे हु.ख की राटी ग्रीर पानी दिया करो॥ २०। तब मीकायाह ने कचा यदि तू कभी कुशल से लैटि, तो जान कि यदीया ने मेरे द्वारा नहीं कदा। फिर उस ने कदा है देश देश के लेगो। तुम सब के सब सुन रक्खें।।

्र २६। तख, इसारल् को राजा श्रीर यहूदा को राजा यहे। शामात् दोनें। ने गिलाद् को रामात् पर चळाई कि है। २९। श्रीर इसारल् को राजा ने प्रदीशापात् से कहा में तो। भेप घदलकर युद्ध में जाजगा पर तू श्रपने ही घस्त्र पहिने रह से। इसारल् को राजा ने भेप घदला श्रीर की दोने। युद्ध में ग्रये॥ ३०। श्रराम् को राजा ने तो। श्रपने रोगें को प्रधानों को। श्राम् को राजा ने तो। श्रपने रोगें को प्रधानों को। श्राम् को राजा ने तो। श्रिटे से लही। न खडे, से केवल इसारल् को राजा से लही।॥ ३९। सो। जव

रथों के प्रधानों ने यहे। शापात् की देखा तब कहा स्वारल् का राजा वही है बीर वे उसी से लड़ने की मुद्दे से यहे। यही शापात् चिल्ला उठा तब यही वा ने उस की सहायता कि ई थीर प्रमेश्वर ने उन की उस की पास से फिर जाने की प्रेरणा कि ई ॥ ३२ । सी यह देखकर कि वह द्वारल् का राजा नहीं है रथों के प्रधान उस का पीछा छोड़के लाट गये ॥ ३३ । तब किसी ने खटकल् से एक तीर चलाया खीर वह स्वारल् के राजा के किलम खीर निचले वस्त्र के बीच छेदकर लगा से उस ने खपने सार्थी से कहा में घायल हुआ से बाग फैरकी मुझे सेना में से बाहर ले चल ॥ ३४ । खीर उस दिन युद्ध बढ़ता गया खीर स्वारल् का राजा अपने रथ में अरामियों के सन्मुख साम तक बढ़ा रहा पर पूर्य अस्त होते वह मर गया ॥

१र्ट, न्रीप्त यहूदा बा राका यहाशापात् यहाशापात् यहालेम् का खपने भवन मे

कुणल से लाट गया ॥ २ । तब इनानी का पुत्र येट्ट्रे नाम दर्शी यहाणापात् राजा से भेट करने की जाकर कहने लगा क्या दुष्टों की सहायता करनी खीर यहाला के बीरियों से प्रेम रखना चाहिये इस कान के कारण यहाला की खोर सें तुम पर कीए महका है ॥ ३ । तै। भी तुम में कुछ खच्छी जात पाई जाती है तू ने तो देश में, से खणेरी की कुनाण किया खीर खपने मन की परमेख्वर की खींज में लगाया है ॥

8। यो यहाजापात् यक्जलेम् मे रहताःचा छीर वेजीवा से ले एप्रेम् की पहाडी देश लें अपनी प्रजा मे फिर दौरा करके उन की उन के पितरीं, के परमे-क्वर यदीवा की छोर फेर दिया ॥ ५। फिर उस ने यहूदा के एक एक गठवाले नगर्ने न्यायी ठए-राया॥ ६। छीर उस ने न्यायियों से कहा सीची कि क्या करते दी क्योंकि तुम जो न्याय करोगे सी मनुष्य के लिये नहीं यहावा के लिये, करोगे छीर यह न्याय करते समय तुम्हारे संग रहेगा॥ १। सो श्रव यहावा

<sup>(</sup>१) मूर्ल ने फूठा जात्मा हूंगा।

<sup>(</sup>१) मूल में अपना हाथ।

का मय तुम में समाया रहे चैाकसी से काम करना ं के सब नगरी से यहावा से मेंट करने की आये ॥ क्योकि इमारे परमेक्टर यहावा में कुछ कुठिजता नहीं है स्रीर न बह किसी का पक्ष करता न घुस लेता है ॥ द । श्रीर यहग्रलेम् मे भी यहाशायात् ने लेवीया थार याजका थार इसारल के पितरी के घराना की कुछ मुख्य पुरुषों की यदे। या की छोर से न्याय करने धौर मुकट्टमों के जांचने के लिये ठप्टराया। थीर व यस्त्रालेम् की लाटे॥ १। थीर उस ने उन की माजा दिई कि यहीवा का मय मानकर मञ्जाई थीर निष्कपट मन से ऐसा फरना ॥ १०। तुम्हारे भाई की खपने खपने नगर में रहते हैं उन में से जिस जिस का की ई मुकट्टमा तुम्हारे साम्हने षार चाहे वह खन का हा चाहे व्यवस्था वा किसी स्राचा वा विधि वा नियम के विषय हो उन की चिता देना कि यद्देश्या के विषय दोषी न द्वीकी न द्वी कि तुम खीर तुम्हारे भाइयों टीनी पर उस का कीय भडके। ऐसा करने से सुम दीयी न ठहराती॥ ९९ । ख्रीर सुना यदे।वा के विषय के सब मुकटुमीं मे ता अमर्याइ महायाबक और राजा के विषय के सव मुकड्मों से यहूदा के घराने का प्रधान विश्माएल का युत्र जबदराइ तुम्हारे कपर ठडरा है खार सेबीय तुम्हारे याम्हने सरदारी का काम करेगे से कियास खोधकर काम करे। ख्रीर मले मनुष्य के सम यहे।वा रहे॥

२० इस के पीछे नाष्याधियों श्रीर श्रामी-नियों ने श्रीर उन के संग्र कितने मूनियें<sup>1</sup> ने युद्ध करने के लिये यद्दीश्रापात् पर चकाई कि चै॥ २। तब लोगो ने आकर यहोशापात् की वता दिया कि ताल के पार से रदीम् देश की छीर से एक वही भीड तुम पर चढाई कर रही है श्रीर सुन वह इससान्तामार् सो सा रन्गदी भी कहावता है पहुच 💖 है। है। सी यही शापात् हर गया श्रीर यहायां की खोच में लगुगया स्नार सारे यहूदा मे उपवास का प्रचार कराया ॥ १ । से यहूदी यहावा से पेंद्रायता मांग्रने के लिये एक है हुए खरन वे यहूदा

**५ । तब यहाशायात् यहावा की भवन में नये शांगन** के साम्बने यष्ट्रदियों बीर यक्शलेमियों की मरहली मे खडा दोकर, ६। यद कहने लगा कि दे हमारे पितरी के परमेश्वर यहावा क्या तू स्वर्ग में परमेश्वर नहीं है श्रीर क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के फपर प्रमुता नहीं करता श्रीर क्या तेरे छाच में ऐसा वल और पराक्रम नहीं है कि तेरा साम्डना कोई नहीं कर सकता॥ ७। हे हमारे परमेश्वर वया त ने इस देश के निवासियों की अपनी प्रका इसारल के साम्दने से निकालकर इसे ब्रापने प्रेमी इल्लाहीस के वंश की सदा की लिये नहीं दे दिया ॥ ६ । से वे इस में बस गये थार इस में तेरे नाम का एक पविश्व-स्यान वनाकर कहा कि। १। यदि तलवार वा मरी घा यकाल वा बीर कोई विर्पात इम पर पड़े ता इम इसी भवन के साम्हने थीर तेरे साम्हने (कि तेरा नाम ती इस भवन में परा है) खड़े दीकर अपने लेश के कारण तेरी दोडाई देंगे श्रीर तू सुनकर बचारगा ॥ १०। योर अब अस्तानी थे।र मायाबी थे।र सेईर् के पष्टाकी देश के क्षेत्र खिन पर तूने इक्षारल् की मिस देश से आते समय घठाई करने न दिया श्रीर से उन की खोर से मुड़ गये थीर उन की विनाश न किया १९। देख वे ही लोग हम की तेरे दिये हुए प्राधि-कार के इस देश में से जिस का अधिकार तू ने दर्म दिया है निकालने की आकर कैसा बदल इस की देरहे हैं। १३। हे हमारे परमेश्वर यद्या तू उन का न्याय न करेगा यह जो यही भीड इस पर चढाई कर रही है उस के साम्हने हमारा ते। वस नहीं चलता थीर क्या करना चाहिये यह इमें सा आह युमता नहीं पर छमारी खार्ख तेरी खोर लगी हैं। प्हा थै।र सब यहूदी छपने ग्रपने बालबच्चीं स्त्रियों ग्रीर पुत्रों समेत यहावा के सन्मुख खहे गे। 98। तब बासाए के वंश में से यहकीरल् नाम एक लेकीय जो जकर्याइ का पुत्र बनायाइ का पाता श्रीर मत्तन्याइ को पुत्र यीशल का परयोता था उस में यद्वीया का आत्मा मग्डली के बीच समाया॥ १५। श्रीर वह कहने लगा दे सब यहूदिया चे यक्शलेस्

<sup>(</sup>१) तूल में खरमों निया। (३) तूल में खरान्।

यहावा तुम से यें कहता है कि तुम इस वड़ी भीड से मत हरी भीर तुम्हारा सन कहा न दी क्योंकि युड तुम्हारा नही परमेश्वर का काम है ॥ १६ । कल उन का साम्दना करने की जाना, देखी ये सीस् की चढ़ाई पर चढ़े श्राते है श्रीर यहरल् नाम जगल के साम्दने नाले के सिरे पर तुम्हें मिलेगे ॥ १७ । इस सहाइ मे तुम्दे लढना न हाता है यहूदा खीर है यस्थलेम् उहरे रहना और खंडे रहकर यहे। या की खोर से श्रपना यचाय देखना मत हरी थै।र तुम्दारा मन कञ्चा न हो कल उन का साम्दना करने की चलना थी।र यदेखा तुम्हारे सम रहेगा ॥ १८ । तव यदेगशापात् मुंद भीन की फीर करके भुका थ्रीर सब यहादिया थीर पदश्लेम् के निवासियों ने यहावा के साम्दने बिरके परावा की दब्हवत् किई॥ १९। ग्रीर करातिया ब्रीर कीरदिया में से कुछ लेबीय खंडे दीकर इसारल् को परमेश्वर यहे। या की म्तुति श्रत्यन्त कंचे स्वर से करने लगे ॥ २० । विहान को वे खबेरे उठकर तकी के जगल की फीर निकल गये फार चलते समय यहीशायात् ने खड़े होकर कहा दे यह दिया दे यर-शसेम् के निवासिया मेरी सुना अपने परमेश्वर यहावा पर विज्वास रक्खो तब तुम स्थिर रद्दोगी उस की नवियों की प्रतीति करा तब तुम कृतार्थ दे। जाग्रागी। २१। तय प्रजा के साथ सम्मति करके उस ने कितनी का उद्दराया का पवित्रता से जाभायमान देवार र्राष्यपारवरदो को जागे जागे चलते पूर यदीवा के गीत गारं चौर उस की म्तुति यह कश्ते हुए करे कि यद्देश्या का धन्ययाद करें। क्येंकि उस की करुका सदा की है॥ २२। जिस समय वे जाकर म्सुति करने स्त्रो उसी समय यद्दीवा ने प्रास्त्रोनियों मामायियां भीर सेर्दर् के यदा ही देश के लेगा पर की यह दा की विषष्ट या रहे चे चातुओं की बैठा दिया थ्रीर वे सारे गये॥ २३। कैसे कि श्रम्मोनियों थीर मेथ्याबियों ने सेईर् को पढाडी देश के मिवासियों की मारने और सत्यानाम करने के लिये उन पर चढाई किई थीर जल वे सेईर् के पद्मादी देश के निधासियों का यन कर चुके तथ

को रहनेहारी है राजा यही शापात् तुम सब ध्यान दे। | उन सभी ने एक दूसरे की नाश करने में छाश्र लगाया॥ २४। से जब यूर्वियो ने जगल की चैकी पर पहुंचकर उस भीड की छोर दृष्टि किई तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़ी हुई लोण ही हैं श्रीर कोई नही बचा ॥ २५। से यहाशापात श्रीर उस की प्रजा लुट लेने की , गये ता लेग्यों के बीच बहुत सी संपत्ति और मनभावने ग्रहने मिले ये उन्हा ने इतने उतार लिये कि इन की न ले का एके व्यरन लूट इतनी मिली कि घटोरते बटोरते तीन दिन यीत गये॥ ३६। चीथे दिन वे खराका नाम तराई में रकट्टे दुर थीर वहां यहावा का धन्यवाद किया इस कारण उस स्थान का नाम वराका की तराई पहा ग्रीर खाज लें वही पढ़ा है ॥ २०। तब वे व्यर्धात् यष्ट्रदा थीर यषणलेम् नगरके सब पुरुष ग्रीर उन के जागे जागे यही जापात् जानन्द के साध यह असे स् लाटने की चले क्योंकि यदीया ने उन्दे श्रुत्री पर थानन्दित किया था॥ २८। से। वे सारं-शिया बीकारं थीर तुरहिया बनाते दुर यदशलेस् से यदीवा को भवन की स्राये॥ २९। सीर जव देश देश के सद राज्यों के लोगी ने तुना कि इसा-एल के शतुकों में पदीया लड़ा तल परमेश्वर का हर उन के मन में समा गया ॥ ३० । श्रीर यद्याग्रापात् के राज्य की। चैन मिला कोंकि उस के परमेश्वर ने इस की चारी खीर से विश्वास दिया॥

> ३१। या यद्दीशापात् ने यद्दा पर राज्य किया। जब वह राज्य करने लगा तब वह पैंतीस वरस का था थ्रीर पन्नीस घरस लें। यहणलेम् में राज्य करता रहा ग्रीर उस की माता का नाम ग्रज़बा या की शिरदी की बेटी थी॥ ३२। ग्रीर वद ग्रपने पिता ग्रासा की लीक पर चला थीर उस से न मुहा आधीत जा यहीवा के लेखे ठीक है से इंबर करता रहा। ३३। तीभी कंचे स्थान काये न गये बरन तय से। प्रजा के लोगों ने खपना मन खपने पितरीं के परमे-श्वर की थ्रोर तत्वर न किया था॥ ३४ । ग्रीर प्रादि चे क्रान्त लीं यदे। घाषात् के क्षीर काम दनानी के

<sup>(</sup>१) भाश्रीत् धन्ययात या ग्रामीप ।

३५। इस के पीके यहूदा के राजा यहाशापात् ने इसाएल के राजा अहल्याइ से जी यही दुष्टता करता था मेल किया ॥ इदं। खर्थात् उस ने उस के संाध इस लिये मेल किया कि तर्थीय जाने की जहाज बनवार थीर धन्हों ने ऐसे जहाज एस्पे।न्-गोबेर में बनवार ॥ इ०। तब दीदावाद के पुत्र मारेशावासी एलीएनेर् ने यहाशापात् के विरुद्ध यह नव्रवत कही कि तू ने जो श्रहत्याद् से मेल किया इस कारण यहावा तेरी वनवाई हुई वस्तुका की तोड डालेगा। से जहाज ट्रट गये खीर तर्शीश को न वा सके॥

(यहाराम् का राज्य)

२१ - निदान यहीशापात् श्रपने पुरस्ताकी के सा सोया श्रीर उस की उस के पुरकाकों के बीच दाकदपुर में मिट्टी दिई गर्दश्रीर उस का पुत्र यद्दीराम् उस को स्थान पर राजा हुआ ॥ २। इस की माई ये घे जा यहाजापात् के पुत्र चे स्वर्धात् स्रजयीष्ट् यहीरल् जक्रयीष्ट् स्रजयीष्ट् मीकारल् और शपत्याह् ये सब इसारल् के राजा यहे। श्रापात् के पुत्र थे ॥ ३ । श्रीर उन के पिता ने उन्हे चान्दो सेाना श्रीर सनमोल वस्तुरं श्रीर वसे बसे दान थार यहूदा में गळवाले नगर दिये थे पर यहारास की च स ने राज्य दे दिया क्यों कि ब्रह्म जेठा था॥ ४। जल यहारास् अपने पिता के राज्य पर ठइरा श्रीर वल-वन्त भी हो गया तब इस ने अपने खब भाइयों की थीर इस्रारल्के कुछ द्वाकिमी की भी तलकार से घात किया॥ । अंब यद्देशाम् राजा हुआ तब वतीस बरस का या थीर वह बाठ बरस से। यह-यलेम् मे राज्य करता रहा॥ ई। खद्द इस्तारल् के राजायो। की सी चाल चला जैसे प्रहास् का घराना चलता था क्योंकि उस की स्त्री स्रहाय की बेटी थी श्रीर बढ उस काम की करता था जी यद्दीवा की सेखे बुरा है ॥ छ। ताभी यदेखा ने दाकद के घराने की नाम दरना न चादा यह उस वाचा की कारण

पुत्र गेहू के लिखे दुए उस कृतान्त में लिखे हैं जी। के अनुसार था जी उस ने उस की दिया था कि ससारल के राजाओं के वृतान्त में पाया जाता है। मैं ऐसा क्षका कि तेरा व्यार तेरे वंध का दीपक कभी न व्यक्तिगा। द। उस की दिनों में यदीस् ने यहदा की अधीनता क्रीड़कर अपने कपर एक राजा वना लिया॥ ९। से। यहाराम् श्रपने हाकिमां धार ष्रयने सब रथा की साथ लेकर उधर गया श्रीर रात की उठकर उन रदीमियों की जी उसे घेरे हुए घे थीर रचे। के प्रधाने। की मारा॥ १०। यें रदीम् यदूदा को त्रश से कूट गया थीर आज लों बैसा ही है। उसी समय लिझा ने भी उस की अधीनता हो। दिई यह इस कारण हुआ कि उस ने अपने पितरी को परमेश्वर यहो छा को 'त्याग दिया था ॥ १९१ । श्रीर उस ने यहूदा की प्रहाड़ीं पर कचे स्थान बनाये षीर यस्थलेम् के 'निवासिया से व्यभिचार कराया थै। यहूदा की बदका दिया ॥ १२ । से। एतियाद नबी का एक पत्र उस की पास श्राया कि तेरे मूल पुरुष दासद का परमेश्वर यदीवा यें कहता है कि तू के। न ती अपने पिता यद्याशापात् की सीक पर चला है और न यहूदा के राजा श्रासा की लीक पर, १३। व्यस्न इसारल् की राजास्त्री की लीक पर चला है बीर अहाव के घराने की नाई यहादियों छीर यबग्रलेस् के निवासियों से व्यक्तिसार कराया है श्रीर अपने पिता के घराने में से अपने माइयों की जी तुम से अच्छे घे घात किया है, १४। इस कारण यदे। या तेरी प्रजा पुत्रे। स्त्रियों श्रीर सारी संपत्ति की यही मार से मारेगा १५ । धीर तू अन्तरियों की रेगा से बहुत पीड़ित है। जाएगा गर्हा ली कि उस राग के कारण तेरी अन्तरियां दिन दिन निकलती जाएगी। १६ । ग्रीर यहोवा ने पलिक्रितया की भ्रीर कृष्टियो के पास रइनेहारे अर्थिवया की यद्वीराम् के विकट्ट **उमारा ॥ १७ । खीर**ेंबे यहूदा पर चढाई करके **च**स पर टूट पड़े थै।र राजभवन में जितनी चंपति मिली . उस सब की ख़ीर राजा के पुत्री ख़ीर स्त्रिया की। भी ले गये यहां लीं कि उस के लहुरे बेटे यहीत्र्यादाज् को। हो ह उस के पास कोई भी पुत्र न रहा॥ १८। इस सब को पीड़े यहावा ने उसे फ्रन्तरियों को ग्रसाध्य था जो उस ने दाकद से बाग्धी थी थीर उस वचन शिया से पीड़ित कर दिया ॥ १९ । थीर कुछ समय

· - 40E

के पीके अर्थात् दो वरस के अन्त में उस रोग के कारक उस की अन्तरियां निकल पड़ी और वह अत्यन्त पीड़ित देशकर मर गया और उस की प्रका ने जैसे उस के पुरखाओं के लिये सुगण्यस्य जलाया या वैसा उस के लिये कुछ न जलाया॥ २०। वह जब राज्य करने लगा तब बत्तीस वरस का या और यह अले म यांठ वरस के व्याप्त करने लगा तह वत्तीस वरस का या और यह में आठ वरस के ताता रहा और सब की सांप्रय होकर जाता रहा और उस की दाजद पुर में मिट्टी दिई गई पर राजाओं के कवरिस्तान में नहीं॥

(यादी जारवयाए का राज्य)

२२ तव यहणसेम् के नियासिया ने उस के लहुरे पुत्र अष्टज्याह् की उसके स्थान पर राजा फिया क्योंकि जी दल बरिययों के सम क्वायनी में प्राया था उस ने उस के सब बड़े बेटों को घात किया था से। यहूदा के राजा यहाराम् का पुत्र ग्रहन्याद् राजा हुआ ॥ >। जय ग्रहन्याद् राजा प्रया तव वयालीस' वरस का या यीर यस्थलेम् मे एक ही बरस राज्य किया थीर उस की माता का नाम श्रतस्याष्ट्र चा जो स्रोमी की पेती शी ॥ ३। यह श्रदाय् के घराने की सी चाल चला क्योंकि उस की माता उसे दुष्टता करने की समित देती थी। । श्रीर वह अहाव् क घराने की नाई घर काम करता था जा यहावा को लेखे घुरा है क्योकि उस को पिता को मृत्यु के पीड़े वे उस का ऐसी समाति देते ये जिस से उस का विनाश दुआ।। । श्रीर घट उन की समाति के श्रनुसार चलता था और इसारल् के राजा श्रहाय् के पुत्र यहाराम् के सम मिलाद् के रामीत् में प्रराम् के राजा एजाएल् से लडने की गया भीर प्ररामियों ने योराम् की घायल किया॥ ६। से राजा यद्दोराम् एस लिये लीट गया कि विजेल में उन घायों का इलाज करार जी उस की पारामियों के दाय से उस समय लगे जब बद एजाएल् के साथ लड रहा था थीर श्रदाय का पुत्र याराम् का यिज्ञेल् में रागी रहा इस से यहूदा के राजा यद्देगराम् का पुत्र भ्राइच्या हूँ उस की देखने

गया ॥ ७ । स्रोर ग्रहज्याद् का विनाश यदोवा की श्रीर से हुआ क्योंकि वह याराम् के पास गया था कैसे कि जब बह यह पहुचा तब उस के संग निस्धी के पाते येष्ट्र का साम्द्रना करने की निकल गया जिस का श्राभिषेक यदीवा ने इस लिये कराया था कि यह प्रहास् के घराने की नाथ करे॥ ८। कीर सब येष्ट्र क्षदाव् की घराने की दर्ख देश्हा था तब उस की यहदा के हाकिम श्रीर श्रहज्याह् को मतीने जो बारज्याद के टइलुर घे मिले से। उस ने उन की। घात किया॥ ९। तब इस ने व्यवक्याद् की कूँका बह सी शोमरीन् में किया था से। ले। गों ने उस की पकड लिया और येष्ट्र के पास पद्चाकर उस की मार डाला तब यह कहकर उस की मिट्टी दिई कि यदः यद्दीशापात् का पाता है जा श्रपने सारे मन से यहावा की दोाल करता था। श्रीर क्षद्यस् के घराने में राज्य करने के योग्य कोई न रष्ट गया ॥

## ( यहाषाम् का राज्य. )

१०। जेव अहज्याह की माता खतस्याह ने देखा कि मेरा पुत्र मर गया तब उस ने उठकर यहूदा के घराने के सारे राजवंश की नाश किया। १९। पर यहेग्यवत् जो राजा की घेटी थी उस ने अहज्याह के पुत्र योखाश की घात होनेवाले राजकुमारा के घोच से चुराकर धाई समेत विकीन रखने की कीठरी में किया दिया थी राजा यहाराम की घेटी यहाशवत् जो यहायादा याजक की स्त्री और अहज्याह की घहिन थी उस ने योखाश की खतस्याह से ऐसा किया रक्का कि घह समे मार डालने न पाई॥ १२। खीर घह उन के पास परमेश्वर के भवन में छ धरस किया रहा इतने में खतस्याह देश पर राज्य करती रही॥

23. सातवे बरस में यहायादा ने हियाध वांधकर यरोहास के पुत्र खर्जाह यहाहानान के पुत्र यिश्मारल खोबेद के पुत्र खर्जाह खदायाह के पुत्र मासेयाह खीर जिक्री के पुत्र रजीशापात इन शतपतियों से धाचा

<sup>(</sup>१) व राजा ८ . वर्ष में बाईस । (व) मूल में याजयीह ।

के पराना की सुख्य सुख्य पुरुषों की एकट्टा करकी यहश्रलेम् को ले आये ॥ ३। धीर उस सारी मगढली ने परमेश्वर के सवन में राजा के साथ वाचा बांधी श्रीर यहे।यादा ने उन से कहा सुना यह राजकुमार राज्य करेगा जैसे कि यहावा ने टाकद के वश के विषय कहा है ॥ ४। से नुम यह काम करी अर्थात् तुम याजको श्रीर लेबीया की एक तिहाई के लेगा जा विधामदिन का स्थानेवासे हा सा सेवकीदारी करे ॥ ५ । थ्रीर रक तिहाई के लीग राजभवन पर रहे थ्रीर एक तिहाई के लोग नेव के फाटक के पास रहे थार सारे लाग यहावा के भवन के खागना मे रहे॥ ई। पर याजको खीर सेवा टहल करनेहारे सेवीयों को होड थीर कोई यद्दीवा के भवन के भीतर न खाने पाए वे ता भीतर खाएं क्यों कि वे यवित्र है पर सब लेगा यहावा के मवन की चौकसी करे॥ ७। धीर सेबीय सेता अपने अपने दाश मे इणियार लिये हुए राजा की चारी स्रोर रहे स्रीर की कीई मधन के भीतर घुचे से भार डाला जाय श्रीर तुम राजाको श्राते जाते उस को स्थारहना॥ द। यहोयादा याजक की दन सारी आज्ञामी के बनुसार लेबीयों श्रीर सब यहूँ दियों ने किया उन्हों ने दोना दलों के अपने अपने जनी की अपने साथ कर लिया क्योंकि यद्दीयादा याजक ने किसी दल के सेवीवा को खिदान किया था ॥ ९ । तब यद्वीयादा यासक ने शतपतियों की राजा दाकद के बर्जे श्रीर फरियां श्रीर ठार्लं जे। परमेश्वर को भवन से घीं दे दिई। १०। फिर उस ने उन सब लोगों को खपने खपने हाथ में इधियार लिंगे हुए मधन को दिक्खनी कोने से लेकर ज्**लारी को ने लो**ं बेली श्रीर भवन के पास राजा की चारी स्रोर उस की स्नाड करके खड़ा कर दिया॥ १९। तब उन्हें। हे दांचकुमार को बाहर सा उस की सिर पर मुक्कुट ग्रीर साक्षीपत्र घरकर उसे राजा किया तब यहीयादा थीर उस को पुत्रों ने उस का प्रिमेचेक किया श्रीर कार्य क्रील चठे राजा जीता

बान्धी ॥ २ ॥ तब वे यहूदा में छूमकर यहूदा के रहे ॥ १२ । जब खतस्याद् की उन सोगी का है। रा सब नगरीं में से सेवीयों की खीर दसायल् के चितरी जी दौड़ते खीर राजा की सराहते थे सुन पड़ा तब छह लेगों के पास यहीवा के मवन में गई ॥ १३। श्रीर एस ने क्या देखा कि रांचा द्वार के निकट खभे के पास खड़ा है खीर राजा के पास प्रधान श्रीर तुरही बनानेहारे खडे है श्रीर सब लोग स्नानन्द करते और तुर्राह्यां वक्षा रहे है थीर गाने वकानेहारे वाजे बजाते थ्रीर स्तृति करते हैं, तब खतल्यार श्रपने वस्त्र फाङ्कर राजद्रोह राजद्रोह यो पुकारमे लगी ॥ १८ । तब यद्यायादा याजक ने दल की अधिकारी अतपतियों की बाहर लाकर उन से कहा कि उसे भगनी पांतिया के बीच से निकाल से जान्नी श्रीर के। कोई उस के पीके चले से। तलवार से मार डाला जार । याजक ने तो यह कहा कि उसे यद्दीया की भवन में न मार हाला ॥ १५ । से उन्हों ने दोना ग्रीर से उस की जगद दिई थीर वह राजभवन के घीड़ाफाटक के द्वार ले। गई श्रीर घडा उन्हा ने उस को मार डाला ॥

**१६ । तब यहायादा ने अपने खैार सारी प्रजा के** थीर राजा के बीच पदीवा की प्रता दोने की वाचा वधाई॥ १७। तब सब सोगों ने वास् के भवन की जाकर का दिया थार वस की वेदिया थार मुरती की टुकड़े टुकड़े किया और मत्तान् नाम वाल् के याजक विश्वामदिन की श्रानेहारे श्रीर विश्वामदिन की जानेहारे की वेदियों के साम्हने ही घात किया ॥ १८। तब यहीयादा ने यहीवा के भवन के प्राधिकारी उन सेघीय यासकी के अधिकार में ठद्दरा दिये जिन्हे दासद ने यहीया के भवन पर दल दल करके इस लिये ठए-राया था कि जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही वे यहावा की दामर्वाल चठाया करे थै।र दाक्य की चलाई हुई विधि के अनुसार स्नानन्द करे थार गाए ॥ १९ । थीर उस ने यहावा की भवन के फाटकों पर डेबड़ीदारीं के। इस लिये खड़ा किया कि जो किसी रीति से अशुद्ध दे। से। भीतर जाने न पार ॥ २०। श्रीर वह शतप्रतियों श्रीर रईसी श्रीर प्रजा पर प्रभुता करनेहारी खेँार देश के रूज लोगों की। साथ करके राजा की। यहीवा की भवन से नीचे

<sup>, (</sup>१) नूख में, दाकद के हाथा।

से गया श्रीर कंचे फाटक से द्वाकर रावभवन में आया खीर राजा को राजगट्टी पर वैठाया॥ २१। से स्वयं से साम खानिन्द्रत हुए खीर नगर में खांति हुई। स्वत्थाद् ते तलवार से मार डाली गई थी॥

२४ ज्ञव यासाश्य राखा हुसा तब वह सात वरस का था सीर यहशिस में चालीस यरव राज्य करता रहा उस की माता का नाम दिख्या था जो वेशवा की थी। २। और जब लीं यहीयादा याजक जीता रहा तव लीं यायाश घर काम करता। रहा जी यहाया के लेखें ठीक है ॥ इ। श्रीर यद्दोयादा ने उस के दो व्याह कराये कीर उस ने बेटे घेटियां जनमाई ॥ ४। इस को पीड़े योषाश् को मन में यदीया को भवन की मरम्मत करने की मनसा स्थलों। पा से उस ने यासकों स्नार लेबीया की एकट्टा करके कदा वरस वरस यष्ट्रदा के नगरीं में जा जाकर सब इसा-रिलयें से स्पेया लिया करी जिस से तुम्हारे पर-मेश्वर के भवन की मरमात दी देखे। इस काम मे मुर्ती करेर । तैराभी लेबांगां ने कुछ मुर्ती न किई ॥ ई। सी राजा ने यदे।यादा महायाजक की युलवाकर पूछा क्या कारण दै कि तू ने सेवियो को दृढ़ षाचा नही दिई कि यहूदा थीर । यस्थलेस् से उस चन्दे का वर्षेया ले आया जिस का नियम यहावा के दास मूसा और इसाएल की मण्डली ने सासीपत्र के सूत्र के निमित्त चलाया था॥ १। उस दुष्ट म्त्री अतल्याए के घेटों ने ती परमेश्वर के भवन की तोड दिया और यहावा के सवन की सव पवित्र किई हुई वस्तुरं वाल् देवताथीं कीं दे दिई भीं । दा भीर राखा ने एक संदूक धनाने की स्राज्ञा दिन सीर यह यहीवा के भवन के फाटक को पास बाहर रक्खा गया॥ ९। तब यहूदा और यस्थलेम् से यह प्रचार किया गया कि जिस चंदे का निवस परमेश्व्यर के दास मूसा ने जंगाल से इसारल् मे चलाया घा उस का कंपैया यहावा के निमित्त ले याखी ॥ १०। से। सारे दाकिम बीर प्रवा के सब लेगा श्रानन्दित है। क्षैवा ले श्राकर

जब सीं चन्दा पूरा न हुआ। <sup>र</sup>तव सीं संदूक में हालते गये। ११। श्रीर जय जय घह सद्क सेवीया के दाच से राजा के प्रधानीं के पास पहुंचाया जाता थै। यह जान पहता था कि उस में रुपैया बहुत है तब तब राजा के प्रधान और मदायाजक का नाइव स्नाकर संदूक की खाली करते तव उसे लेकर फिर उस के स्थान घर रख देते थे ॥ ५२। उन्छों ने दिन दिन ऐसा किया और बद्दुत रुपैया एकट्टा किया तथ राजा श्रीर यद्दी-यादा ने वह रुपैया यदावा के भवन का काम करानेदारा की दे दिया और उन्हों ने राजों और बढ़दयों की यदीवा के भवन के सुधारने के लिये थीर लेक्कारों थीर ठडेरीं की यदीवा के भवन की मस्मात करने के लिये मज़री घर रक्खा ॥ १३ । से कारीगर काम करते गये और काम पूरा देशता गया थीर उन्हों ने परमेश्वर का भवन जैसे का तैया बनाकर द्रुक कर दिया॥ १८। जब उन्हीं ने बह काम निपटा दिया तब वे शेप रुपैये की राजा स्नीर यद्यायादा के पास ले गाये श्रीर उस से यद्यावा के भवन के लिये पात्र बनाये गये अर्थात् सेवा टचल करने थीर हानवित चकाने के पात्र सीर ध्रपदान आदि सेाने खांदी की पात्र। श्रीर जब लों यद्दीयादा जीता रहा तब लें यद्दीवा की भवन में द्दामबलि नित्य च्छाये जाते थे ॥ १५। पर यद्दीयादा बूठा दो गया श्रीर दीघीयु दोकर मर गया। जब वद मरातव गक सातीस वरस का हुआ था। १६। चीर उस की दाकदपुर में राजाग्रीं के बीच मिट्टी दिई गई क्यों कि उस ने इसाएल् मे और परमेश्रवर की ख्रीर उस की भवन की विषय भला किया था॥

१७। यहीयादा के मरने के पीक्षे यहूदा के द्वाकिमों ने राजा के पास जाकर उसे दगड़बत कि दे थीर राजा ने उन की मानी॥ १९८। तब बे ख़पने पितरों के परमेश्वर यहीवा का मबन के इकर ख़बेरों थीर मूरतों को उपासना करने लगे से उन के रेसे दोषों होने के कारण परनेखर का कोध यहूदा और यहासम् पर भड़का॥ १९। तैं। भी उस

<sup>(</sup>१) मूल में कांग पर यही चढी।

ग्रास फोर लाएं थीर इन्हों ने इन्हे चिता दिया पर चन्दें। ने कान न लगाया ॥ २० । **थ्रीर परमेश्वर** का ब्रात्मा यरोपादा याजक के पुत्र जक्योह् में समा गया थीर यह लेगों से कपर खड़ा दीकर उन से कपने लगा परमेश्वर ये। कहता है कि तुम यदावा की ष्पाचाच्री की क्यों ठालते ही ऐसा करके तुम भाग्य-बान नहीं है। सकते देखे। तुम ने ते। यदाया की त्याग दिया है इस कारण उस ने भी तुम की त्याग दिया है। २९। तब लेगों ने उस से द्रोह की ग्रोप्री करके राजा की श्राज्ञा से यदाया के भवन के थांगन में उस पर पत्थरबाइ किया ॥ २२। यो राजा ये। आश्र ने यह प्रीति विसराकर के। यदीयादा ने उस से किई घी उस के पुत्र की घात किया थीर मरते समय उस ने कहा यहावा इस पर दृष्टि करके इस का लेखा ले ॥ २३। नये घरस के लगते खरामियों की चेना ने उस पर चठाई किई थै।र यहदा श्रीर यद्यलेम् का आकर प्रवा मे से सव घोकिमा को नाम किया थ्रीर उन का साराधन लूटकर दीमश्क के राखा के पास मेजा॥ २४। थ्ररामियो की सेना घोडे ही पुरुषों की ता आई पर यद्दीवा ने सक बद्दत बडी सेना उन के द्वाध कर दिई इस कारण कि उन्हों ने अपने पितरी के परमेश्वर की त्याग दिया था। ग्रीर ग्रीर थाश् क्षां भी उन्हों ने दग्ड दिया ॥ २५ । थीर जब वे उसे वदुत ही रागी हो र गये तब उस की कर्मिचारियों ने यदीयादा याजक के पुत्रा के रूपन के कारण उस से द्रोह की ग्रीष्ट्री करकी उसे उस क्षे विक्रीने ही पर ऐसा मारा कि वह मर गया थ्रीर उन्दों ने उस की दाजदपुर में मिट्टी दिई पर राजाकों के कवरिस्तान में मदी॥ २६। जिन्ही ने उम वे राजद्रोप्ट की ग्रीष्ट्री किई से। ये ये यार्थात् शिमात् श्रम्मोनिन् का युत्र जाखाद् श्रीर शिमीत् माखाविन् का पुष उद्योचायाद् ॥ २० । उस के येटेा के विषय और उस के विक्त जो वहें दगड की नवू-विषय ये सर्व वार्त राजाओं के वृत्तान्त की पुस्तक में चान्दी में इसायती दल की दे चुका हू उस के

ने उन को पास नवी भेले कि उन की प्रदेशवा के | लिखी है। श्रीर उस का पुत्र प्रमस्याद उस के स्थान घर राजा हुया॥

(ज्यवस्थाह का बाध्य )

२५ जब स्त्रमस्याद् राज्य करने लगा तथ प्रचीस द्यरस का या स्रीर यस-श्रालेम में उनतीस व्यरम लीं राज्य करता रहा थीर उस की माता का नाम यदेशबहान् या से। यस्थलेम् की थी।। २। उस ने वह किया हो। यहाया के लेखे ठीक है पर खरे मन से न किया ॥ ३। जब राज्य उस की दाश में स्थिर है। गया तथ उस ने अपने उन क्रमंचारियों के। मार हाला जिन्हों ने उस के पिता राजा की मार हाला था॥ ४। पर उन के लहके-यालें का उस ने न सार हाला क्योंकि उस ने यहाया की इस बाजा के ब्रनुसार किया की मूसा की व्यवस्था की पुस्तक से लिखीं है कि पुत्र के कारक पिता न मार डाला जाए थ्रीर न पिता के कारण पुत्र मार हाला लाण विस ने पाप किया हा से ई उस पाप के कारक मार डाला जाए ॥ ५। द्वीर व्यवस्याद ने यहूदा का धरन सारे यहूदियां स्रीर धिन्यामीनियां की एकट्टा करके उन के पितरी के घराना के श्रनु-सार सदसपतियों खीर जलपतिया के खिछकार मे ठदराया थार उन में से जितनी की अवस्या बीम वरस की वा उर से पाधिक भी उन की जिनती करके तीन लाख माला चलानेदारे थीर ठाल चठानेदारे बहे बहे बोहा पाये ॥ ई। फिर उस ने एक लाख इवाएली ग्रुरवीरी की भी एक की किक्कार् घान्दी दे घुलवाकर रक्त्या ॥ ७ । परन्तु परमेश्वर के एक जन ने उस के पास प्राकर कदा दें राजा इसारल् की सेना तेरे सम जाने न पार क्योंकि परीया इसा-रल् अर्थात् रप्रेम् की सारी सन्तान के संग नधी रक्ता ॥ ८। तीभी तू जाकर पृथ्यार्थ कर खीर युह के लिये दियाव बांध परमेश्वर तुभे चत्रुकों के साम्दने गिरास्का क्ष्मोंकि सहायता करने स्त्रीर गिरा देने दोनों के लिये परमेश्वर सामर्थी है॥ १। प्रमस्याष्ट् वत हुई उस के छैार परमेश्वर के भवन के वनने के ने परमेश्वर के जन से पूछा फिर ली सी किक्कार्

यान से गो को तरे राघ से धला न सके उन की यरमेश्वर के भवन में फोछेदेदीस के पास मिले श्रीर खाज में गु ग्रेगें लगा ॥ १६ । यह उम से द्यात कही राजभवन में जितना राजाना था उस सब को श्रीर रहा था कि उस ने उस से पूका क्या हम ने तुमें व्यन्धक से ग्री के भी लेकर यह भोमरीन की राजमवी उद्दरा दिया है सुप रह क्या तू मार व्याना की होट ग्राया ॥ व्याहता है। तथ यह नदी यह कहकर सुप हो ग्राया । व्याहता है। तथ यह नदी यह कहकर सुप हो ग्राया । व्याहता है । तथ यह नदी यह कहकर सुप हो ग्राया । व्याह्म में को योक्ने येग्राश को पुत्र दूसर का को ठाना है क्योंकि तू ने भेशा किया है श्रीर मरी सम्मति नहीं मानी ॥ व्याह्म व्याह्म को प्राया व्याह्म के राजा क्षमस्याह में सम्मति से प्राया व्याह्म को प्राया के प्राया की स्थाहम के प्राया की प्रताक के प्राया की प्रताक के प्राया की प्रताक के प्रताक के प्राया की समय से में का किया की प्रताक की प्रताक के प्रताक

लें। उस का पीका करके उस की बहीं मार हाला ॥ २८ । तब यह घोड़ों पर रखकर पहुंचाया गया श्रीर उसे उस के पुरखास्रों के बीच यहूदा के पुर में मिट्टी दिई गई ॥ (उक्तियाह् का राज्य)

र्द् निख सारी यहूदी प्रका ने रिकायाह लेकर उस के पिता अमस्याह के स्थान पर राजा कर दिया॥ २। जब राजा धनस्याह् आधने पुरस्त्राखी के संग साया उस के पीके उच्चित्रवाह ने रलात नगर की दूढ़ करके यहदा के बध में फिर कर लिया। / ३। जब चिन्नियाह राज्य करने समा तब से।लह बरस का था और यर्थलेम् मे बावन बरस लो राज्य करता रहा थार उस की माता का नाम यकी स्याह् या जा यद्य अलेस् की घी ॥ ४। जैसे उस का पिता अमस्याह वह किया करता था जा यहावा को लेखे ठीक है वैसे ही बह भी करता था॥ ध । श्रीर सकर्याद् के दिनों से से परमेण्टर के दर्शन के विषय समक्ष रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था छोर जब तक बह यदेश्या की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उस की भाग्यवान किये रहा ॥ ६ । सी उस ने जाकर पोलिश्तियों से युद्ध किया थीर ग्रत् यन्ने छीर प्राश्-दोद की शहरपनाई शिरा दिई खीर अश्दोद को खासपास ख्रीर पोलांक्तियों को बीच बीच नगर वसाये ॥ ० । ख्रीर परमेश्वर ने पलिशितयें। ख्रीर गूर्बाल्-वासी अर्रावियों श्रीर मूनियों के विकट्ट उस की सद्दायता कि ई॥ द। श्रीर श्रम्मोनी उज्जियाध् की मेंट देने लगे खरन उस की कीर्ति मिस के सिवाने लों भी फैल गई क्योंकि वह अत्यन्त सामर्थी दे। गया था॥ १। फिर चिक्तय्याद् ने यक्श्रलेम् मे कोने के फाटक थीर तराई के फाटक थीर गृहरणनाह के मोर पर गुम्मट बनवाकर दृक् किये॥ १०। श्रीर उस को बहुत छोर थे से उस ने जगल में थी। नीचे के देश कीन चौरस देश में गुम्मट बनदाये और

ये क्योंकि वह खेती का चाईनेहारा था॥ १९। फिर उज्जिप्याइ के योद्वाश्री की एक सेना थी. की जिनती योरल् मुर्थो खार मासेवाह् सरदार धनन्याद् नाम राजा के रक हाकिम की बाजा से करते घे उस के बातुसार यह दल दल करके लढने की जाती थी॥ १२। पितरीं के घराने। के मुख्य मुख्य पुरुष जा श्रूरस्रीर चे उन की पूरी शिनती दो इजार क सी घी।। १३। थीर उन के श्राधिकार मे तीन लाख साढ़े सात इजार की एक बड़ी सेना थी जी शत्रुखी के विस्तु राजा की सहायता करने की यह यल से युद्ध करने-धारे थे॥ १८। इन के लिये अर्थात् सारी सेना के लिये चीं जायाह ने ठालें भाने टीप भिलम धनुप थीर ग्रोफन के पत्थर तैयार किये। १५। फिर उस ने यबशलेम् में गुम्मटें। खेंार कंगुरें। पर रखने की चपुर पुरुषों के निकाले हुए यन्त्र भी वनवाये जिन के द्वारा तीर थ्रीर खड़े घड़े पत्चर फीके जाएं। श्रीर वस की कीर्ति दूर दूर ले। फैल गई क्यों कि वसे क्यूत यहायता यहां तक मिली कि वह सामर्थी हा गयाँ॥

१६। परन्तु जब वह सामर्थी हो गया तब उस का मन फूल चठा थार उस ने विशासकर अपने परमे-इतर यहावा का विकासघात किया सर्घात् वर घूप को वेदी पर घूप जलाने की यहावा के मन्दिर में घुस गया ॥ १७ । खीर प्रतर्याद् यातक उस की ची हैं भीतर गया थीर उस के संग यदे। वा के अस्सी याजक भी जो घोर घे गये॥ १८। धौर उन्हों ने चिक्तियाद् राचा का साम्हना करकी उस से कहा हे चिक्तियाह् यद्दीया के लिये धूय जलाना तेरा काम नहीं द्वादन की सन्तान श्रर्थात् उन यासकों ही का है ची धूप चलाने की पवित्र किये गये है तू पवित्रस्थान से निकल जा तू ने विश्वाध्यात किया है यदे।वा परमेश्वर की खोर से यह तेरी महिमा का कारख न होगा॥ १९। तब चिक्तिय्याद् ध्रूप जलाने की घूपदान द्वाध में लिये दुर मुंमला उठा स्रोर वट यां जकीं पर भुमला रहा या कि या जकीं के देखते बहुत से कुरक खुदवाये थै।र पहाडों पर ग्रीर कर्मोल् यदीघा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उस में चस को किसान खीर दाख की खारियों के माली कि माथे पर की क प्राट हुआ। ३०। खीर अक्ष्यां ह (१) या. जो परनेश्वर के नय नानने की शिका देता था। महायाजक ग्रीर सब याजकीं ने उस पर दृष्टि किई

बीर वया देखा कि उस के माथे पर कोढ़ निकला है से। उन्हों ने उस की यहां से भटपट निकाल दिया वरन यद जानकर कि यहावा ने सुके को छी कर दिया दे उस ने श्राप दाहर जाने की उतावली किर्द । २१। भीर चित्रियाष्ट्र राजा मरने के दिन ली कोडी रहा थै।र कोड़ के कारण जलग एक घर मे रएना घा यह तो यहावा के भवन में जाने न पाता था' श्रीर उस का पुत्र याताम् राज्ञघराने के काम पर ठएरा बीर लेगों का न्याय करता था। ३३। जादि म श्रन्त सी उज्जियाद के श्रीर कामी का धर्मन ती ष्रामाम् के पुत्र यणायाष्ट् नथी ने लिखा॥ २३। निदान र्वाञ्जयाद् प्रयने पुरयाया के सम मीया श्रीर इस की उस के पुरवाओं के निकट राजाओं के मिट्टी देने के खेत में मिट्टी दिई गई। उन्देशने ते। कथा कि वद कोडी चा। बीर उस का पुत्र वातास् उस क स्थान पर राका हुआ।

(याशान् का राज्य)

२७. ज्ञव योताम् राज्य करने लगा तव पचीक वरम का या श्रीर यस्यालेम् में सालद धरम तक राज्य करता रहा श्रीर उस की माता का नाम यदणा था की सादीक की घंटी घी ॥ २ । उस ने घर किया हो। यहे। या के संखे ठीक है बर्धात हैशा उम के पिता राज्यपाह ने किया चा ठीक यैसा ही उस ने किया तीभी यह यहीया के मन्दिर में न घुषा। श्रीर प्रका के लेगा तय भी विग्रही चाल चलते चे॥ ३। उमी ने यदीया के भवन के ऊपरले फाटक की चनावा ग्रीर ख्रोपेल् की शहरपनाह पर बहुत कुछ वनवाया॥ 8। फिर उस ने यष्ट्या की पदाड़ी देश में कई एक नगर हुए किये और जगलों में गढ़ और गुम्मट वनाये ॥ । श्रीर वद प्रामीनियों के राजा से यह फरके उन पर प्रयस हा गया सा उसी वरस म श्रामोमियों ने उमं की सी किक्कार् चांटी खीर वस दम एकार कीर् गेहू थीर कथ दिये श्रीर फिर दूसरे बीर सीसरे घरम में भी छन्दों ने उसे उसना ही दिया ॥ ६ । येर्ग यासाम् सामधी देर गया क्यों कि यह (१) तून में भवन में फटा था।

व्यपने व्याप की क्षपने परमेक्टर परोद्या के समुख जानकर खरी चाल चलता था ॥ छ। याताम् के बीर काम थीर उस के सब युद्ध भीर उस की चाल चलन इन बातों का वर्णन ता इसाएल भीर यदूदा के राजायों के दृताना की पुस्तक में लिखा है ॥ ६। जब बह राजा हुआ तब ता पचीस बरस का था थीर यस्थालेम् में सेलह बरस तक राज्य करता रहा ॥ ९। निदान याताम् अपने पुरक्षायों के संग सेवा थीर उसे दासदपुर में मिट्टी दिई गई खीर उस का पुत्र खाहाज् उस की स्थान पर राजा हुआ। ॥ (याहाज् का राज्य)

२८ ज्ञव बादाल् राज्य करने लगा तब वद वोस वरस का चा स्रोर से। सद वरस तक यहणसेम् में राज्य करता रहा श्रीर व्ययने मूलपुरुष दाकद का साकाम नहीं किया जो यदीयां के सेखे ठीक है। २। परन्तु यह इसारन् के राजाक्री की की चाल चला क्रीर वाल देवताक्री को मूर्सिया ढलवाकर वनाई, इ। ख्रीर हिन्नोम् के घेट की तराई में धूप जलाया खार उन जातियों की घिनीने कामा के श्रमुकार जिन्दे यहावा ने इसाग-लिया के साम्दने से देश से निकाल दिया था प्रापने लडकेयाका का यात्रा में दीम कर दिया ॥ ४ । खीर **जचे स्थाने। पर थै।र पद्माड़ियों पर थै।र सब ह**रे यृत्ती के तले यह यति चढ़ाया ख्रीर धूप सलाया करता था॥ ॥ । से उस के परमेश्वर यहाँचा ने उस की प्ररामियों के राजा के दाच कर दिया ग्रीर वे उस की जीतकर उस के बहुत से लोगों की बंधुबा क्ररके दिमग्क को ले गये। श्रीर घद इसारल् के राजा के वर्ग में कर दिया गया जिस ने उसे वही मार से मारा ॥ ६ । श्रीर रमस्याद् को पुत्र पेकह् ने यहुदा में एक ही दिन में एक लाख बीस इकार सोगो की जी सब के सब बीर घे चात किया क्योकि उन्दों ने प्रपने पितरीं के परमेश्वर यहावा को स्याग दिया घा॥ ७। श्रीर जिक्री माम एक रप्रैमी घीर ने मासेवाद् नाम एक राजपुत्र की श्रीर राजभवन के प्रधान अजीकाम् की श्रीर रुल्काना की की राजा के नीचे या मार डाला ॥ द। श्रीर

. .

इसारली ग्रापने भाइयों में से स्त्रियों घेटों श्रीर वेटिया की मिलाकर दे। लाख सोगी की वधुषा करके थीर उन की बहुत जूट भी कीनकर शोमरीन् की ग्रोर ले चले ॥ ए। पर ग्रोदेद नाम यहावा का रक नबी वहां था वह श्रामरीन् का स्नानेवाली सेना से मिलने की जाकर कहने लगा सुनी तुम्हारे पितरी को परमेशवर यहावा ने यहादियों पर भुमलाकर उन की तुम्हारे द्वाच कर दिया है श्रीर तुम ने उन की रेसा क्रोध करके घात क्या जिस की चिल्लाइट स्वर्श ला पहुच गई है। १०। ग्रीर प्रख तुम ने ठाना है कि यहूदियों थे।र यस्थलेमियां का अपने दास दासी करेंके दवाये रक्खें क्या तुम भी खपने परमेश्वर यहावा के यहाँ दीवी नहीं दी ॥ १९। से अब मेरी सुने। श्रीर इत अध्यो की जिन्हे तुम अपने माइयो मे से बन्धुया करके से प्राये दे सौटा दे। यहावा का को पता तुम पर भडका है ॥ १२। तस्र रप्रैमिया के कितने मुख्य पुरुष ग्रार्थात् वाद्वानान् का पुत्र ग्राज्यां ह मिश्रक्तिमात् का पुत्र वेरेक्याइ श्रह्मम् का पुत्र यष्टिज्-कियाइ श्रीर इस्दै का पुत्र श्रमासी सङ्गई से आने-हारी का साम्दना कारके, १३। उन से कहने, लगे तुम इन वधुकों की यहां मत ले बाक्षो क्योंकि तुम ने वह ठाना है जिस के कारण इस यहावा के यहां दे।यो हो जारंगे खैार उस से इमारा पाप श्रीर देाप बढ जारगा, इसारा देश्य तो बढा है श्रीर इसारल पर बहुत कीप भडका है ॥ १४ । से उन इधियारबंदी ने बंधुकों क्षेर लूट की दाकिमों श्रीर सारी सभा को साम्दने क्रोड दिया॥ १५ । तब जिन पुरुपी के नाम कपर लिखे है उन्हा ने उठकर वधुकों की ले लिया थीर लूट में से सब नगे लेगों। की कपड़े थीर ज़ूतियां पहिनाई थीर खाना खिलाया थीर पानी पिलाया थीर तेल मला थीर सब निर्वल लोगों की गदहीं पर चढाकर यरीडी की जी खलूर, का नगर क हावता है उन की भाइयों के पास पहुंचा दिया तव ग्रामरान् का है।ट गये॥ 🔻

ं १६। उस समय राजा श्राष्टाज् ने श्रश्चार् के राजाश्रो के पास भेजकर सद्वायता मांगी ॥ १७। क्योंकि एदोमियों ने यहूदा में श्राकर उस की मारा

थीर वधुकों की से अये थे ॥ १८ । श्रीर पर्लिश्तिया ने नीचे को देश ग्रीर यष्ट्रदाको दक्कियन देश को नगरीं पर चढाई करके वैत्शेमेश बयालान्ह श्रीर गदेरीत् की थीर अपने अपने गांवीं समेत सेकी तिया श्रीर शिम्बो की ले लिया श्रीर उन मे रहने लगे थे॥ १९ । येा यहीया ने इसारल् को राजा याहाज् को कारण यहुदा की दद्या दिया क्योंकि यह निरंक्ष्ण होकर चला और यहीवा से ब्रहा विश्वास-घात किया॥ २०। से। श्रश्र्य् का राजा तिल्यात्-पिल्नेसेर् उस की विक्षु आया श्रीर उस की कप् दिया बल नहीं दिया ॥ २९ । श्राहान् ने ते। यहादा को भवन श्रीर राजभवन श्रीर हाकिमी के परा से से धन निकालकर थाशूर्के राजा की दिया पर इस से उस की कुछ सहायता न हुई ॥ २०। श्रीर क्रोश की समय इस रास्ता श्राहाज् ने यहावा से थीर भी विश्वासघात किया ॥ २३ । श्रीर उस ने दिमश्क की देवताओं की लिये जिन्हों ने उस की मारा था बलि चठाया कोंकि उस ने यह सेखा कि अरासी राजा-श्रो के देवताश्रो ने उन की सदायता किई से मैं उन को लिये व्यक्ति कदंगा कि वे मेरी सहायता करे। परन्तु वे उस के श्रीर, सारे इसारल् के नीचा स्नाने को कारण हुए ॥ २४। फिर स्नाहाल ने परमेश्वर की भवन के पात्र बटोरकर तुड़वा डाले थीर यहावा को भवन को द्वारी की। बन्द कर दिया श्रीर यरू-शलेम् के सब कोना मे वेदिया बनाई ॥ २५ । श्रीर यहूदा को एक एक नगर में उस ने पराये देवताओं को ध्रुप जुलाने के लिये जचे स्थान बनाये श्रीर थ्रपने पितरा के परमेश्वर यहे। या की रिस दिलाई ॥ २६ । श्रीर उस के श्रीर कामी श्रीर श्रादि से श्रन्त सों उस की सारी चाल चलन का वर्णन यहूदा श्रीर इस्राएल् के राजाओं के बनान्त की पुस्तक में लिखा है। ২७। निदान श्राहाज् श्रापने पुरसाश्री के सम सोया श्रीर उस को यहशक्तेम् नगर में मिट्टी दिई गर्च पर वह इसाएल को राजाओं को कर्वारस्तान से पहुचाया न गया। श्रीर उस का पुत्र हिल्कियाह उस की स्थान पर राजा हुआ ॥

<sup>(</sup>१) मूस ने बाटकर।

(हिल्कियार् की किए हुई सुधराई)

दिखाई घी ॥ 0 । फिर उन्हों ने फीसारे के द्वार यन्द्र किये श्रीर दीपकों की श्रुक्ता दिया या श्रीर पवित्रम्यान में इसारल की परमेश्वर की लिये न ती धूप जलाया न देशमंबलि चठाया था॥ ८। सी यहाया का क्रोध पष्टदा थीर परगलेम् पर भडका है और उस ने ऐसा किया कि यं मारे मारे फिरे श्रीर चिकत दीने सीर ताली यजाने का कारण दे। जारं जैसे कि तुम अपनी आंखा से देख सकते है। ॥ ९ । देखे। इस कारण हमारे वाप तलवार से मारे गये यौर इमारे बेटे बेटियां थौर स्त्रियां बंधुयाई में चली राई है।। १०। ग्रय मेरे मन में यह दै कि रमारल के परमेश्वर यहीवा से वाचा वांधूं इस जार ॥ ११ । हे मेरे घेटा ठीलाई म करा देखा दे।ने के लिये सुम्दीं की चुन लिया है।।

में से क्षमासै का पुत्र महस् सीर क्षलवीट् का पुत्र र्द जाव दिल्लियाह राज्य करने सता येग्सल बीर मरारीयों में से बब्दी का पुत्र कीश् बीर तथ प्रसीस यरस का था बीर यटहीलेल् का पुत्र बातर्याह बीर त्रेशीनियों में से उनतीस वरस सा यस्थलेस् में राज्य करता रहा जिस्मा का पुत्र याषाह् श्रीर याषाह् का पुत्र गरेन्. श्रीर उस की माता का नाम खाँखयाए था की १३। श्रीर एसीसापान की सन्तान में से शिसी श्रीर जकर्याद् की घेटी घी ॥ २ । जैसे उस के मूलपुष्य पूरल् श्रीर ग्रासाप् की सन्तान में से जकर्याद् श्रीर दाक्षद ने वही किया था की यदावा के लेखे ठीक मतन्याद्, पर । और हमान् की सन्तान में से यदूरल् है दैसा ही उस ने भी किया ॥ इ। अपने राज्य के और शिमी श्रीर यहूतून की सन्तान में से श्रमायाह पहिले घरस की पहिले महीने में उस ने पहे। या को थीर उन्जीरल् ॥ वर्श । ये आपने भाइया की एकट्टा भवन के द्वार खुलवा दिये थे।र उन की सरम्भत भी कर श्रापने प्रापने की पवित्र करके राजा की उस कराई ॥ ४ । तय उस ने पालकों थार सेवीयों की याचा के अनुसार जी उस ने पहाया से वसन पाकर से प्राक्तर पूरव के चैक्त में एकट्टा किया, प्र। प्रार दिई घी यहावा के भवन के शुट्ठ करने के लिये इन से कदने लगा है सेवीया मेरी सुना ग्रव ग्रयने भीतर गये॥ १६। तव याजक यहावा के भवन के श्रपने की पवित्र करे। ग्रीर श्रपने पितरा के परमेश्वर भीतरी भाग के ग्रुष्ट करने के लिये उस में जाकर यदेाया के भवन की पवित्र करे। श्रीर पवित्रस्थान यदे।वा के मन्दिर में जितनी अशुद्ध वस्तुएं मिली में से मैल निकाली । ६। देखी प्रमारे पुरखाख्री ने उन सब की निकालकर बदीवा के मधन के खागन विद्यासघात करके वह किया था जा धमारे परमे- में ले गये और लेबीया ने उन्हें उठाकर बाहर किहीन् प्रधर प्रदेश्या के लेखे युरा है थै।र उस की त्याम के नाले में पहुचा दिया॥ ५७। पहिले महीने के करके प्रदेशिया के नियास से मुद्द फेरकर उस की पीठ पहिले दिन की उन्देश ने प्रवित्र करने का आरम किया और उसी मदीने के काठवे दिन की वे यदावा के खोसारे हो खा गये से उन्दों ने यहावा के भधन को बाठ दिन में पवित्र किया बीर परिले महीने के से। लक्ष्य दिन के। उन्हें। ने उसे निपटा दिया ॥ १८। तय उन्दें। ने राजा दिल्कियाह के पास भीतर वाकर कहा हम यहावा के सारे मवन की भीर पात्री समेत शामवाल की बेदी थ्रीर भेट की राटी की मेत की भी शृद्ध कर चुके॥ १९। श्रीर जितने पात्र राजा खादान् ने खपने राज्य में विश्वासघात करके फेंक दिये उन की इस ने ठीक करके पवित्र किया है और वे यहावा की वेदी के साम्दने रक्खे हुए है ॥ २०। से राजा हिज्जियाह् सबेरे उठकर नगर

लिये कि उस का महका हुआ की प इस पर से उतर के दाकिसी की सकटा करके यदीया के भवन की गया ॥ २१ । तय वे राज्य श्रीर पवित्रस्थान स्नीर यदाया ने यापने सन्मुख खडे रहने सीर अपनी सेवा यहूदा के निमित्त सात वकड़े सात मेढ़े सात भेड के टरल करने भीर अपने टरलूग सीर धूप खलानेहारे बच्चे श्रीर पापश्रलि के लिये शत बकरे ने स्राये सीर उस ने हाइन की सन्तान के लेबीयों की उन्हें यहीबा पर । सो ये सेबीय उठ खड़े हुए कर्षात् कहातिया की बेदी पर चढ़ाने की आ**न्ना दिई ॥ २२ । से उन्हों** 

ने बक्छे वालि किये ग्रीर यालको ने उनका लोड् लेकर येदी पर छिड्क दिया तत्र उन्हें ने मेठे बलि किये और वन का लोइ भी वेदी पर किंदुक दिया श्रीर भेड़ के बच्चे बालि किये थीर उनका भी लाडू विदी पर किंदक दिया॥ २३। तब वे पापविस की बकरों की राजा श्रीर मण्डली के साम्बने समीप ले थ्याये श्रीर उन पर खपने छपने हाथ टेको ॥ २४ । तस्र याजकों ने उन की स्रोल करको उन का ले। इ वेदी पर पापर्वाल किया जिस से सारे इस्रायल् के लिये प्रायम्बित किया जाए क्यों कि राजा ने डेामर्खाल थ्रीर पापर्वाल सारे इसाएल् को लिये किये जाने की थाचा दिई घो॥ २५। फिर उस ने दासद श्रीर राजा के दर्शी गाद श्रीर नातान् नवो की श्राज्ञा को अनुसार जो यहावा की खोर से उस को नांखया के द्वारा आई थी कांक सार्रांतियां खीर बीखाए लिये घर लेखीयों की यहावा के भवन में खडा किया। ६६। सा लेखीय दाकद के पताये बाजे लिये दृए श्रीर याजक तुरिह्यां लिये हुए खडे हुए॥ २०। तन हिज्-कियाह ने बेदी पर देशमहाल चढ़ाने की आचा दिई श्रीर जब देशमबलि चढने लगा तब यद्दांवा का गीत प्रारंभ हुन्ना थीर तुरहियां श्रीर इसारल् के राजा दाजद के बार्ज वजने लगा २८। श्रीर सारी मगरली के लेता दग्डवत् करते थार गानेहारे गाते थार तुरही मुक्तनेहारे मुक्तते रहे यह सब तब ला हाता रहा जब ला दोमवलि चठ न चुका ॥ २९ । श्रीर कव वलि चठ सुका तब राजा श्रीर जितने उस के सम वहां घे उन शभां ने सिर भुकाकर दण्डवत् किई॥ ३०। श्रीर राजा हिल्कियाइ थीर दाकिमों ने सेवीयां को णाचा दिई कि दाजद थै।र श्रासाय दर्शी के भजन गाकर यहीवा की स्तुति करी से उन्हों ने श्रोनन्द के साथ स्तुति किई खीर सिर नवाकर दरुद्वत् किर्द ॥ ३९ । तव दिक्कियाद कदने लगा श्रव तुम ने यद्दोधा के निमित्र अपना सस्कार किया, है से समीप स्नाकर यहेश्या के भवन में मेलबाल स्नार धन्य-वादवित पहुचाक्षी। से सन्द्रनी के क्षेगा ने मेलवित श्रीर धन्यवादधाल पंदुचा दिये श्रीर जितने श्रापनी (१) गुल में अथम ।

इच्छा से देने चारते थे चन्हा ने होमंबलि भी पहुचाये॥ ३२। ची हामव्यलिपणु मगडली के लाग ले स्वाये **उन** की गिनती सत्तर-वैल एक सा मेळे श्रीर दा सा भेड के बच्चे भी ये सब यहावा के निमित्त देशमबलि की काम में याये॥ ३३। ग्रीर पवित्र किये हुए पशु स सी वैल ग्रीर तीन इजार भेड़बकरियां घी॥ ३४। परना याजक रेसे घोडे घे कि वेश्वव हामबलिपश्यों की खाले न उतार सके से। उन के भाई लेबीय तब ली उन की सहायता करते रहे जब ली वह काम निषट न गया थीर याजको ने अपने की पवित्र न किया ख्योकि लेवीय अपने की पवित्र करने के लिये याजको से अधिक सोधे मन के थे ॥ ३५। श्रीर फिर द्वामवलिप्यु बहुत ये कीर मेलवलिप्युक्षी की चर्वी भी बहुत की श्रीर एक एक द्वामञ्जलि की साथ अर्घभी देना पड़ा यें। यद्देशवा के भवन में की उपा-सना ठीका किई गई॥ ३६। तम हिल्कियाह थीर सारी प्रज्ञा के लेगा उस कान के कारण आनिन्दत हुए जी यहाद्या ने प्रापनी प्रजा के लिये तैयार किया या क्योंकि छह काम खचानक ही गया या ॥

(हिन्कियार का नाना रुपा फसर)

३०. फिर हिल्कियाह् ने सारे इसारल् श्रीर यहूदा में कहला भेजा श्रीर रवैस् श्रीर मनक्षे के पांच इस श्राधय के पत्र लिख भेने कि तुम यदशलेम् की यद्दीवा के भवन में इसारल् के प्रामेश्वर यहावा के लिये फसद मानने की आश्री ॥ २। राजा श्रीर उस के हाकिमों श्रीर यह शलेम् की मण्डली ने ते। सम्मति किई थी कि इम फसइ की दूसरे महीने में मानेगे ॥ ३। क्यों कि वे उसे उस समय में इस कारण न मान सकते थे कि घोड़े ही यासकों ने स्रपने स्रपने को प्रतिप्र किया घा श्रीर प्रजाको लोग यरू शलेम् मे एक ट्रेन छुए श्रे ॥ 8-। श्रीर यह वात राजा श्रीर सारी मगडली की श्राच्छी लगी॥ ५। तव उन्हों ने यह ठहरा दिया कि वेर्केंबा से लें दान् लें के सारे इस्रार्शलयों मे यष्ट प्रचार किया जार कि यस्त्र लेम् मे द्वरायल् के परमेक्टर यहोत्रा के लिये फस्ट मानने की। चले क्रास्त्रे। बहुत लागा ने ता उस की बैसा न माना भा सेश सिखा है से एरकारे रासा श्रीर उस को दिन को उन्दें। ने फसद् के पशु वसि किये से याजक दाकिमा से चिट्टियां लेकर राजा की याचा के अनु-श्वार शारे दसारल् श्वीर यहूदा में घूमे खार यह कहते गर्य कि हे इसाएलिया इलाईमि इम्हाक् कीर इराएल के परमेश्वर यदाया की खार फिरी कि घर तुम यसे हुए लोगी की कीर फिरे लो ष्यशूर्को राजाकों के दाय से यसे दुग दें।॥ ।। कीर अपने परकाकी कीर भाइया के समान मत यना जिन्हों ने यापने पितरा के परमेश्वर यहावा से विश्वासघातं किया था थार उस ने उन्दे चिकत द्दीने का कारण कर दिया जैसे कि तुम्दे देख पहला है। द। प्रय प्रयने पुरखाया की नाई दठ न करा ग्रहेश्या की यसना रेकर उस के उस पवित्रस्थान की पाक्षी सिसे उस ने सटा के लिये पवित्र किया है खीर अपने परमेश्वर घटावा की उपासना करे। कि उद्य का भड़का हुआ कीप तुम पर से उतर जाग। र। पदि तुम यदीवाकी भीर फिरो ती जी तुम्लारे भार्यों खीर सहक्षेधांसी की वन्धुया सरके से गये है से। उन पर दया करंगी खै।राध्यें इस देण से लैं। हमें भागी कोकि सुम्हारा परमेश्वर यहावा श्रनुग्रच्कारी खीर दयालु हैं स्नीर यदि तुम उस की थीर फिरी ते। यह यसना मुद्द तुम से फेरे न रहेगा। १०। यो घरकारे रप्रेम् यार मनक्षे के देशों में नगर नगर देशते दुण जञ्जून तक गये पर उन्दें ने चन की एंची किई थीर उन्हें ठट्टी में वहाया। १९। ताभी थाणर् मनण्णे थीर खयूलून् में से कुछ लोग दीन देख्कर यरणलेम् का कार्ये॥ १२ । स्रीर यष्ट्रदा शिकर है। आचा राक्षा थार शिक्सी ने बरावा के धवन के व्यनुसार दिई थो उसे मानने की नरपर हुए॥ १३। से यतुत लाग यदणलेस् मे एस लिये एक हो हुग कि दूसरे महीने में प्रदामीरी राटी का पर्क (१) भूम में ए।य।

थीर लेबीय लिज्जत हुए थीर श्रपने की पवित्र करके देशमद्यक्तियां का यदीवा के भवन में ले षाये ॥ १६ । खीर वे ष्यपने नियम के ष्रनुसार ष्रपीत् परमेश्वर के बन मूर्सी की व्यवस्था के अनुसार श्रपने भपने स्थान पर खड़े हुए श्रीर याजकों ने लेाहू की सेयीयों के दाच से सेकर किड़क दिया॥ 90। कोकि सभा में बहुतेरे ये जिन्हों ने अपने की पवित्र न किया था से। सब अशुद्ध ले। गा के फसत् के पशुकी की विल करने का अधिकार लेवियों की दिया गया कि उन का यदीया के लिये पवित्र करे । १८। यदुत से लोगों ने कर्षात् रप्रेम् मनश्चे दस्साकार् क्रीर स्टूलून् में से बहुती ने अपने की शुद्ध न किया या तामी ये फस्ट् के पशु का नास लिखी दुई विधि के विकट्ट खाते थे। क्योंकि दिल्कियादु ने उन को लिये यह प्रार्थना किई घी कि यहावा जा भला है सा उन सभा के पाप कौंप दे, १९। जी परमेश्वर की ग्रर्थात् अपने पितरी के परमेश्वर यदीवा की खोल में मन लगाये है चादे वे पश्चित्रस्थान की विधि के अनुसार शुद्ध न दें।। २०। थीर यदावा ने हिल्कियाद् की यद प्रार्थना सुनकर लोगों की चंगा किया था ॥ २९ । श्रीर को इनारली यदणलेस् मे दालिर ये से। सात दिन लें प्रावसीरी राटी का पर्व्य घडे पानन्द से मानते रहे श्रीर दिन दिन लेबीय थीर यालक अंचे शब्द के बाजे यदावा के लिये बजाकर यदावा की म्तुति करते रहे॥ २२। फीर जितने लेबीय यहावा का भवन म भी परमेश्चर की रेसी शक्ति हर्द कि वे एक मन युद्धिमानी से साथ करते थे उन की हिक्कियाह् ने धीरच यन्धाया । यों वे मेलबलि चढ़ाकर थीर ष्रपने पितरी के परमेश्वर यद्यावा का धन्यवाद करको उस नियत पर्क्य के सातों दिन खाते रहे॥ ३३। तथ सारी समा ने सम्मति विनर्द कि एम माने थ्रीर यहुत भारी सभा दि। गई॥ १४। थ्रीर थ्रीर सात दिन मानेंग्रे से। उन्हों ने आर सात उन्दों ने उठकर यस्त्रालेम् मे की ग्रींदिया थार घृष दिन जानन्द से माने ॥ २४ । स्त्रोकि यहूदा जलाने के सब स्थाना को उठाकर किट्टोन् नाले में के राजा घिज्कियाए ने सभा को एक इजार फेंक दिया ॥ १५ । तथ दूसरे महीने के चीदस्य वहारे थीर यात हजार भेड वकरिया दे दिई

<sup>(</sup>१) मूल में साय।

(हिन्कियाह का किया हुन्ना उपासना का प्रवन्ध.)

३१ • जाब यह सब हो चुका तब जितने इवारली शांबर ये उन सभी ने यहदा के नगरी में जाकर सारे यहदा और बिन्यामीन् थीर रहेम् थीर मनक्ष्ये में की लाठीं की ताह दिया बागेरी की काट डाला बीर कवे स्थानें। श्रीर बेदियों का शिरा दिया यदां ली कि उन्हों ने चन सब का अन्त कर दिया। तब सब इसारली श्रपने श्रपने नगर की लैाटकर श्रपनी श्रपनी निक भूमि मे पहुचे ॥ २ । श्रीर डिज्कियाइ ने याजकी के दला की श्रीर लेबीयों की बरन याचकी श्रीर सेवीया दोनों की दल दल के अनुसार श्रीर एक एक मनुष्य की उस की सेवकाई के प्रनुसार इस लिये ठहरा दिया कि व यद्दोवा की कावनी के द्वारों के भीतर देामबलि मेलबलि सेवा उद्दल धन्य-वाद क्रीर स्तुति किया करे॥ ३। फिर इस ने श्रापनी सर्पात में से राजभाग की। द्वीमवलियों के लिये ठक्षरा दिया श्रंथीत् सदीरे श्रीर सांक के हाम-र्घाल और विषास और नधे चांद के दिनों और नियत समया के द्वामुखलि के लिये जैसे कि यहावा की व्यवस्था में लिखा है ॥ । श्रीर उस ने यस्त्रालेम् मे रहनेदारे रोगों के। याजकों थ्रीर स्वेबीयों के भाग देने की आचा दिई इस लिये कि वे यहावा की

(१) मूल में उठाई।

व्यवस्था के काम मन लगाकर कर सकें।। ५। यह थाचा सुनते ही दिवारली खन्न नये दाखमध् टटके तेल मधु श्रादि खेती की सब भाति की पहिली उपज बहुतायत से देने शार सब वस्तुयों का दश-मांश बहुत लाने लगे ॥ ६ । श्रीर की इसाएली ग्रीर यहूदी यहूदा के नगरा में रहते घे वे भी वैलें। शार भेड बकरियां का दशमांश श्रीर उन पवित्र वस्तुश्रीं का दशमांश जो उन के परमेश्वर यद्योशा के निर्मित पवित्र किई गई घीं ले व्याकर राशि राशि करके रखने लगे ॥ ०। यह राशि लगाना उन्हों ने तीसरे महीने में खारंभ किया और सातव महीने में पूरा किया ॥ ८। जब दिल्कियाट् श्रीर हाकिमी ने साकर राशियों की देखा तब यद्दीवा की सीर उस की प्रका दशारल की भी धन्य धन्य कहा ॥ र। तब दिल्कियाद् ने याजकों खेर लेबीयों से उन राशियों के विषय पूका ॥ १०। श्रीर श्रक्तर्याह महायाजक ने जा यादीक् के घराने का था उस सं कदा जब से लाग यहावा के भवन में उठाई हुई मेंटे लाने लगे तब से इस लोग पेट भर खाने की पाते हैं बरन बहुत बचा भी करता है क्यों कि यहावा ने अपनी प्रचा की श्राशीय दिई है श्रीर जी बच रहा है उसी का यह बड़ा छेर है।। १९। तब हिज्जियाह् ने यहावा के भवन में काठरियां तैयार करने की खाजा दिई खीर वे तैयार किई गई ॥ १२। तब सोगों ने चठाई हुई भेटें दशमांश श्रीर पवित्र किर्द हुई वस्तुरं सञ्चाई से पहुचाई थै।र उन के श्राधिकारी मुख्य सा कीनन्याइ नाम एक स्वीय थीर दूसरा उस का मार्ड शिमी था॥ १३। श्रीर क्रीनन्याइ श्रीर उस के भाई श्रिमी के नीचे छिज्-क्षियाह राजा श्रीर परमेश्वर के मयन के प्रधान श्रवर्याह् देश्नां की ब्राज्ञा से श्रहीरल् श्रवन्याह्' नष्टत् बसाहेन् बरीमात् वालाबाद् रलीरेल् विस्मक्वाद् महत् श्रीर बनायाह् मी खेंचिकारी थे॥ 98। श्रीर परमे-क्ष्मर की दिये हुए स्वेच्छाद्यलियें का व्यधिकारी विम्ना लेवीय का पुत्र कीरे था जा पूरबी काटक का डेवकीदार

<sup>(</sup>१) मूल में व्यवस्था में यस पक्टें।- (२) मूल में यह प्राञ्च। मूटते ही।

था कि यह यहाया की उठाई हुई भेंटें थार परम- शाया थार यहशलेम् से लड़ने की मनसा करता है. पवित्र वस्तुम वांटा करे। १५। बीर उस के अधिकार में स्टेन् मिन्यामीन् येश्र शमायाद् क्षमर्थाद् कीर शकन्याष्ट्र याजकों के नगरी से रहते थे कि वे क्या बड़े क्या होटे अपने भाइयों की उन के दलीं के अनुसार सञ्चार्द से दिया करे. १६। श्रीर उन से श्रला उन का भी दें जी पुरुषों की यंशायली के अनुसार शिने लाकर तीन घरम की व्यवस्था के वा उस से वाधिक चे ब्रीर अपने अपने एल के अनुसार अपनी अपनी सेव-कार नियाहने का दिन दिन के कान की अनुसार यदेखा के भयन में जाया करते थे, १७। श्रीर उन याजकों का भी दें जिन की यंशायली ता उन के पितरीं के घरानी के अनुसार किई गई खार उन लेबीयीं को भी जी बीस बरस की प्रवस्था से ले प्राज्ञों के। थ्रपने प्रपने दल के श्रनुसार प्रपने प्रपने काम निवाहते थे. १८। श्रीर सारी सभा में उन के वालवद्वीं स्त्रियों बेटें। श्रीर बेटियों का भी दें जिन की वंशावली भी व्योक्ति वे सञ्चाई से अपने की पवित्र करते थे ॥ १९ । फिर दायन की सन्तान के यालकों की भी जी प्रपने प्रपने नगरी के चराईयाने मैटान स रष्टते चे देने के लिये ये पुक्ष उत्तरे ये जिन की नाम कपर लिखे हुए चे कि वे यालकों के सब पुनरों सीर उन सब सेवीयों की भी भाग दिया कर जिन की वंशावली थी। २०। थीर सारे यष्ट्रदा में भी दिव्यक्तियाद न रेसा ही प्रयंध किया बीर जी कुछ उस के परमेण्यर यदे।या के लेखे भला छै।र ठीक छै।र सन्नाई का चा वसे यह करता था॥ २१। श्रीर की की काम वस ने परमेश्वर के भवन में की उपायना थीर व्यवस्था धीर श्राज्ञा के विषय प्रापने परमेश्वर की योज में किया से। उस ने प्रापना सारा मन लगाकर किया योर उस में कृतार्थ दुवा ॥

(सम्दिशिक् की सेना की पटाई धार विमास )

३२. दुन याती श्रीर इस सञ्चाई की पीके । स्रश्रूर् का राजा सन्देरीय श्राकर यहदा में पैठा थीर गढवाले नगरी के विरुद्ध हेरे डालकर उन में अपने साम के लिये नाका करने की श्राज्ञा किई ॥ २ । यह देखकर कि सन्देरीय निकट

इ। दिल्कियाह ने अपने दाकिमां ग्रीर बीरां के साथ यह समाति किई कि नगर के बाहर के सेती की पार्टेगे। थीर उन्हों ने उस की सहायता किई॥ ४। यो यदुत से लोग रक्षट्टे दुर सीर यद कल्कर कि अश्रूर्के राजा यहां श्राकर क्यों बहुत पानी पाएं सब सेातों की पाट दिया श्रीर उस नदी की मुमा दिया की देश के बीच दीकर बहती थी।। ५। फिर दिव्कियाह ने दियाव बांधकर ग्रदरपनाट बदां करीं टूटी थी यहां उस की बनवाया श्रीर चस की गुम्मटी के बगबर कवा किया थीर बाहर रक खीर धरूरपनाट बनवाई बीर दाकदपुर से मिल्ली को ष्टुक किया ग्रीर बहुत से तीर ग्रीर कार्ले बन-यार्र ॥ ६। तय उस ने प्रका के ऊपर सेनापति ठदराकर उन की नगर के फाटक के चीक से एकटा किया थार यह कहकर उन की धीरज खन्धाया कि, 0। दियाव बांधी श्रीर हुठ हा तुम न ते। व्यक्ष्यू के राजा से हरा थीर न एस के संग की मारों भीड़ से थीर तुम्हारा मन कच्चान दी क्योंकि को इमारे संग है से उस के स्तिया से बहा है॥ द। अर्थात् उस का सहारा ते। मनुष्य ही है<sup>९</sup> पर दमारे सा धमारी सदायता श्रीर दमारी स्रोर से युद्ध करने की दमारा परमेश्वर यहावा है। से प्रका के लोग यष्ट्रदाको राजा दिल्कियाद्की वातो पर भरेगसा किये रहे॥

ए। इस को पीछे धारशूर् का राजा सन्देरीव जा सारी सेना समेत लाकीश के साम्दन पढ़ा था उस ने थापने कर्म्मचारियों की यद्यस्तम् के पास यहूदा के राजा दिव्कियाद् थीर उन स्व यद्देविया से जा यक्ष्यालेम् में घो यो कहने के लिये भेजा कि, १०। व्यक्त्रार्का राजा सन्देरीव् यो कप्ता है कि तुम किस का भरीसा करते दी कि तुम घेरे दुए यस-श्रालेम् में येठे रहते हो ॥ १९। क्या हिल्कियाह् तुम से यद करता दुवा कि दमारा परमेश्वर यद्दीया दम की अभूश्को राजा के पंजे से खबारगा

<sup>(</sup>१) मूल में का मुख । (२) मूल में, उस की सग मास की याह । (१) जुल में राज्य।

तुम्हें नहीं भरमाता कि तुम को भूखें प्यायों ने अक्कूर के राजा की छावनी में के सब कूरवीरी मारे ॥ १२ । क्या उसी हिज्कियाह ने उस के अंचे स्थान थीर बेदियां दूर करके यहूदा थीर लाक्जित दीकर थापने देश की लीट गया थीर अब यम्ब्रालेम् को खाचा नहीं दिई कि तुम एक ही वेदी के साम्हने दरस्वत करना थार इसी पर ध्रुप जलाना। पइ। क्या तुम की मालूम नहीं कि मैं ने थै।र नेरे पुरस्वाक्षों ने देश देश के सब लेशों से क्या क्या किया है क्या उन देशों में की चातियों के देवता किसी भी उपाय से अपने देश की मेरे हाथ से खवा सकी ॥ 98 । जितनी जातिये। की मेरे पुरुवायों ने सत्यानाश किया उन के सब देवताओं से से ऐसा कीन या जा अपनी प्रजा की मेरे दाय से यचा बका है। फिर तुम्हारा देवता तुम की मेरे दाच से कींसे बचा सकेगा ॥ १५ । से अब दिक्कियाद तुम की इस रीति भुलाने वा बहकाने न पार थीर तुम उस की प्रतीति न करी क्यों कि किसी जाति या राज्य का कोई देवता अपनी प्रचा को न ता मेरे द्वाय से बचा सका न मेरे पुरखायो के हाच से से निश्चय है कि तुम्हारा देवता तुम की मेरे दाध से न बचा उक्तेगा ॥ १६ । इस से भी श्राधिक एस के कर्माचारियों ने यहावा परमेश्वर की धार उस की दास दिल्कियाह् की निन्दा किई॥ १७। फिर उस ने ऐसा एक पत्र भेजा जिस में इस्रारल् के परमेग्रवर यहीया की मिन्दा की ये बाते लिखी वी कि जैसे देश देश की जातियों के देवताश्री ने अपनी श्रपनी प्रजा की मेरे डाथ से नहीं बचाया बैसे ही हिल्कियाह का देवता भी अपनी प्रजा की मेरे दाच से न खना सकेगा ॥ १८ । ख्रीर उन्दीं ने कर्ने शब्द से उन यस-श्रलेमियों की जी शहरपनाष्ट्र पर बैठे श्रे यहूदी वीली में पुकारा कि उन की हराकर समराएं जिस से नगर की लें ॥ १९ । ग्रीर उन्हों ने यस्त्रलेस् के परमेश्वर की ऐसी चर्चा किई कि माना पृष्टियी के देश देश की लोगों के देवताओं के बराबर था की मनुष्यों के वनाये द्वर हैं॥ २०। ग्रीर इस के कारण राजा हिल्कियाह् ग्रीर श्रामे। स् के पुत्र यशायाह् नवी दोनों ने प्रार्थना किई और स्वाँ की ग्रोर दोहाई

वद अपने देवता के भवन में या तव उस के निज पुत्रों ने बधीं उसे सलबार से मार खाला ॥ २२ । येां यद्दावा ने दिज्जियाद थीर यह्यलेम् के निवाचियां को षश्चिर के राजा उन्टेरीय श्रीर भार सभी के द्वाच से बचाया श्रीर चारीं खोर उन की भ्रमुखाई किई ॥ २३ । थार वहुत लाग यदणलेस् का यदावा के लिये भेंट श्रीर यहूदा के राजा हिज्जियाह के लिये जनमाल चस्तुएं ले जाने लगे खीर उस समय से वह सब जातियों के लेखे महान ठहरा ॥

(हिज्कियाह का उत्तर चरित्र)

२८। उन दिना हिज्जियाह रेसा राजी हुमा कि मरा चाहता या तब उस ने यहावा से प्रार्थना किर्ड थीर उस ने उस से बात करके उस के लिये एक चमस्कार दिखाया॥ २५। पर हिर्ज़ाकयाह ने उस उपकार का बदला न दिया क्योंकि उस का मन फूल उठा या इस कारण कीप उस घर बीर यष्ट्रदा श्रीर यष्ट्रशलेम् पर भडका ॥ २६ । ताभी छिल्-कियाद यहणलेम के निवासियों समेत वापने मन के फूलने के कारण दीन हा गया सा यदावा का कीप चन पर दिल्कियाट् के दिने। में न **अड्का** ॥

२७। स्रीर दिल्फियार् की बहुत ही धन स्रीर विभव मिला थैर उस ने चांदी सोने मर्शियों सुगध-द्रव्य कालें। ध्रीर सब प्रकार के सनभावने पार्श के लिये भग्रहार खनखाये॥ ६८। फिर वस ने प्रान्न मये दाखमधु बीर टटकी तेल के लिये भगदार खीर सब मांति के पशुश्रों के लिये धान श्रीर भेड़ वकरियें। के लिये भेड़गालारं वनवारं॥ २९ । थ्रीर उस ने नगर वसाये थे।र बहुत ही भेड वकरियों थीर गाय वैतें। की संपत्ति कर सिर्द क्योंकि परमेश्चर ने उसे बहुत धन दिया था ॥ ३० । उसी छिल्कियाछ् ने गीदीन् नाम नदी के उपरले साते का पाठकर उस नदी की नीचे की खोर दाऊदपुर की पांच्छम ग्रालंग की सीधा यहुंचाया थीर हिल्कियाह् ग्रपने सब कामीं मे दिई ॥ २१। तब यहावा ने रक दूत भेज दिया निस कृतार्थ दोता था ॥ ३१। तै।भी जब बावेल् के

द्रांकिमीं ने उस के पास उस के देश में किये दुर | उस भवन में स्थापन किई जिस के विषय परमेशवर चमत्कार के विषय पूक्ने की दूत भेजे तब परमेश्वर ने उस को इस लिये होड़ दिया कि उस की प्रख-कर उस को मन का सारा नेद जान ले॥ ३२। दिज्-कियाइ के थीर काम थीर उस के भक्ति के काम ष्यामास् के पुत्र यशायाद् नधी के दर्शन नाम पुराक में और यहूदा श्रीर इस्रायल् के राजाओं के कान्त को पुस्तक में लिखे हैं ॥ इइ । निदान हिल्कियाह क्षपने पुरस्वाको के संग साया कीर उस को दाकद की सन्तान के कथरिस्तान की चढाई पर मिट्टी दिई गर्द और सब यहूदिया श्रीर यह्यलेम् के निवासियां ने उस की मृत्यु पर उस का आदरमान किया। श्रीर चस का पुर्यमनक्ष्यो उस के स्थान पर राजा दुश्रा॥ (मनको का राज्य)

३३ जिब सनम्मे राज्य करने लगा तथ बारह बरस का था श्रीर यस्-शलेम् मे पचपन यरस तक राज्य करता रहा ॥ २। चस ने वद किया को यहावा के लेखे वृरा है, उन जातियों के चिनीने कामों के अनुसार जिन की यदीवा ने प्रवासीलयों के साम्दने से देश से निकाल दिया था॥ ३। उस ने उन कचे स्थानों की जिन्हे उस के पिता दिल्बियाद ने तोड़ दिया या फिर बनाया खीर बाल् नाम देवताओं के लिये वेदियां ग्रीर अधेरा नाम मूरतें वनाई श्रीर आकाश के सारे गर्य की दगड्यत् करता और उन की उपासना करता रहा ॥ १ । श्रीर उस ने यद्दाया के उस मधन में वेदियां बनाई जिस के विषय यद्दीवा ने कहा था कि यमणलेम् मे मेरा नाम सदा लें खना रहेगा ॥ ध। व्यरन यहाया को भवन को दोनी खांग्रानी में भी उस ने याकाश के सारे गण के लिये घेदिया बनाई॥ ६। फिर उस ने हिन्नोस् के बेटे की तराई में आपने लडकेवाली की दीम करके चढ़ाया थै।र शुभ अशुभ सुटूर्सी की मानता श्रीर टीना श्रीर संत्रमंत्र करता चैार श्रोक्षों चीर मूर्ताचिद्विवाली से व्यवहार करता षा वरन उस ने रेसे बहुत से काम किये जी यदे। बा के सेखे द्वरे है बीर जिन से बह रिसियाता है ॥ ७।

ने दाजद थीर उस के पुत्रं सुलैमान से कहा था कि प्र भवन में बीर यहणलेम् में जिस की में ने प्रशा-एल् को सब गोत्रों में से चुन लिया है मै सदा ले। ष्यपना नाम रक्ष्यंगा, दा बीर में ऐसा न करंगा कि जो देश में ने तुम्हारे पुरखास्त्रा की दिया या उस मे से इसाएल फिर मारा मारा फिरे इतना है। कि वे मेरी सब आजाओं अधीत् मुसा की दिई हुई सारी व्यवस्था थीर विधियों थीर नियमा के करने की चै।कसी करे॥ ९। श्रीर मनश्ये ने यहदा थीर यदशलेम् को निवासियों की यहां ली भटका दिया कि उन्हा ने उन जातियां से भी बठ्कर घराई किई जिन्हे यदावा ने इसार्शलयां के साम्दने से विनाश किया था॥ १०। श्रीर यहावा ने सनक्षे श्रीर चय की प्रजा से वार्त किई पर **उन्हों** ने कुछ ध्यान न दिया॥ १९। सी यहावा ने उन पर प्रश्युर के राजा की सेनापतिया से चढाई कराई क्रीर वे मनश्ये की नकील डालकर श्रीर पीतल की बोड़िया जकड्कर उसे बाबेल् को ले गये ॥ १२ । तब संकट मं पडकर यह अपने परमेश्वर यहावा का मनान लगा और अपने पितरी के परमेश्वर के साम्दने बहुत दीन हुआ, १३। श्रीर उस से प्रार्थना किई तब उस ने प्रसन्न द्वाकर उस की विनती सुनी और उस की यक्त्रालेस् मे यहचाकार उस का राज्य केर दिया। तब मनग्रे को निश्चय है। गया कि यहावा ही परमेश्वर है।

**98। इस के पीक्षे उस ने दालदपुर से बाहर** गोद्दान् की पांच्छम छोर नाले में मच्छी फाटक लें रक ग्रहरपनाष्ट खनवाई फिर खोपेल् को घेरकर बहुन कथा कर दिया और यहूदा के सब गढ़वासे नगरी से सेनापति उद्दरा दिये ॥ १५ । फिर उस ने पराये देवताकों को कीर यहावा के मवन में की मूर्ति की श्रीर जितनी बेदियां उस ने यहावा के भवन के पर्छत पर थीर यस्त्रालेम् में वनवाई घी चन सभी की दूर करके नगर से बाहर फेकवा दिया॥ १६। तब उस में यहीचा की बेदी - की मरमात किई ग्रीर उस पर मेलबलि श्रीर धन्यवाद-बीर उस ने बापमी खुदधाई पुर्क मूर्ति परमेकार के बलि खड़ाने लगा और यहूदियों की प्रमाणल

दिई ॥ १७ । तैं। भी प्रजा के लेगा कचे स्थानें पर बलिदान करते रहे पर केवल श्रपने परमेश्वर यहोवा के लिये॥ १८। मनश्रो के थ्रीर काम थ्रीर उस ने की प्रार्थना अपने परमेश्वर से किई थीर उन दर्शियो के घचन जो इसाएल के परमेश्वर यद्दीघा के नाम से उस से बाते करते ये यह सब इसारल् की राजायों के व्तान्त में लिखा हुआ है।। १९। श्रीर उस की प्रार्थना ग्रीर वह भैसे सुनी गर्द ग्रीर एस का सारा पाप थीर विकासघात थीर उस ने दीन होने से पहिले कहा कहा कर्च स्थान बनवाये स्रार स्राप्टरा नाम श्रीर खुदी हुई मूर्तिया खडी कराई यद सब द्योजी को वचनों में लिखा है।। २०। निदान मनश्ये श्रपने पुरखाक्री के सम से।या और उसे उसी के घर में मिट्टो दिई गई और उस का पुत्र आसीन् उस के स्थान पर राजा हुआ।

(भागे। मृकाराज्य)

२९। जब स्नामान् राज्य करने समा तब वह वार्डस बरस का था थीर यदशलेम् मे दे। बरस ला राज्य करता रहा ॥ २२ । स्रीर उस ने स्रपने पिता मनक्ष्रे की नाई वह किया जी यहावा के लेखे बुरा है और जितमी मूर्तियां उस को पिता मनक्ष्ये ने खे।दकर बनवाई थीं वह उन स्भा के साम्दने विलदान स्रोर उन सभी की उपासनाकारता या॥ २३। स्रोर जैसे उस का विका मनक्ष्णे यहीया के सास्टने दीन हुषा वैसे वह दीन न हुषा वरन यह प्रामान् प्राधिक दोयी होता गया॥ २४। श्रीर उसकी कर्माचारियों नें द्रोष्टकी ग्रोष्ट्रीकरको उस को उसी को भधन मे मार हाला ॥ ३५ । तब साधारक लेगों ने उन सभें की मार डाला चिन्ही ने राजा बामीन् से ट्रीप्ट की ग्रोष्ठी किई घी स्त्रीर लेगों ने उस के पुत्र येर्गाणयाङ् को उस के स्थान पर राजा किया॥

(योशियाह् का किया हुआ सुधराव ग्रीर व्यवस्या की मुलाक का मिलगा,)

38. जिल्ला योशियाह् राज्य करने लगा तल बाठ बरस का या बीर यस-

परमेश्वर यहावा की उपासना करने की आचा उस ने वह किया जो यहावा के लेखे ठीक है श्रीर जिन मार्गी पर उस का मूलपुरुष दाऊद खलता रहा चन्हीं पर बह भी चला और उस से न तो दहिनी ग्रोर मुडा श्रीर न वार्ड ग्रीर ॥ ३। यह लड्का ही था अर्थात् उस की बहुी पर येंडे थाठ यरस पूरे न दुर घे कि अपने मूलपुरुष दासद के परमेश्वर की खोज करने लगा और वारहवे ब्रस्स में ब्रह जर्च स्थानों थीर श्रार्थरा नाम मूरतीं की श्रीर खुदी श्रीर कली हुई मूरतीं की दूर करके यहदा थीर यब्शनेम की गृह करने सभा ॥ । श्रीर घास् देवतायी की वेदिया उस के साम्दने तीह डालीं गर्ड श्रीर मुर्घ्य की प्रतिमाएं जो उन के कपर करे पर थीं उस ने काट हालीं बीर बबेरा नाम बीर सुदी श्रीर हली हुई मूरता की उस ने तीडकर पीस डाला और उन की युक्तनी चन लेगों की कवरी पर कितरा दिई जी चन को बालि चढ़ाते थे॥ ५। स्नीर पुलारियों की रिड्रिया उस ने उन्हीं की बेदिया पर जलाई। यी उस ने यहदा योर यस्थलेस की शुद्ध किया॥ ६। फिर मनक्ष्मे श्रीम् कीर क्रिमान् के बरन नप्ताली तक को नगरीं की खग्डहरीं में, १। उस ने वेदिया की। ते। इ. डाला श्रीर क्षणेरा नाम श्रीर खुदी हुई मूरते। को पीसकर बुकनी कर डाला और इस्रारल् के सारे देश में की सूर्य की सब प्रतिमास्रों की काटकर यब्धलेम् को लाट गया।

८। फिर अपने राज्य के अठारहर्व वरस में जब बह देश थीर भवन दोनें के शुद्ध कर चुका तब उस ने स्नम-ल्याह् के पुत्र शापान् सीर नगर क दाकिस मासेयाह् थीर याखादान् के पुत्र इतिहास के लिखनेहारे याखाद् को अपने परमेश्वर यदे। या के भवन की मरम्मत कराने के लिये भेज दिया ॥ ९ । से उन्हों ने हिस्क्रिया ह् महा-याजक को पास जाकर जी क्पैया परमेश्वर को भवन मे लाया गया या प्रयात् ना लेबीय हेवहीदारे। ने मन-ष्टियोग रप्रैमियों श्रीर सब वचे दुर इसारलियों से श्रीर सब यहूदियों श्रीर विन्यामीनियों से श्रीर यह-श्रलेम् के निवासिया के दाध से लेकर सकट्ठा किया था उस को साप दिया खर्थात् उन्हों ने उसे उन शलेम् में रकतीर्स करस तक राज्य करला रहा ॥ २। काम करानेहारी के हाथ सैपि दिया जो यहावा के भवन के काम पर मुखिये घे थीर यहां वा के मवन के उन काम करने हारों ने उसे भवन में जो कुढ़ टूटा फूटा घा उस की मरम्मत करने में लगाया ॥ १९। अर्थात् उन्हों ने उसे बठ देंगे थीर राजों को दिया कि वे गर्छे हुए पत्थर थीर जो हों के लिये लक ही मोल लें थीर उन घरों को पार्ट जो यहवा के राजाओं ने नाथ कर दिये घे ॥ १२। थीर वे मनुष्य सञ्चाई से काम करते घे थीर उन के थांधकारी मरारिय यहत् थीर खोबदगह् लेवीय थीर कहाती अकर्याह् थीर मणुद्धाम् काम चलानेहारे थीर गाने बजाने का भेद सब जाननेहारे लेवीय भी थे॥ १३। फिर वे बोकियों के खोधकारी घे थीर भानित भानित की सेवकाई थीर काम चलानेहारे घे थीर भानित का सेवकाई थीर काम चलानेहारे घे थीर कहाती कुछ लेवीय मुन्थी सरदार थीर डेवठीटार घे थीर

98 । जब वे उस रुपैये की जी यहावा के मधन मे पहुचाया गया था निकाल रहे थे तब हिस्कियाह याजक की मूरा के द्वारा दिरं हुई यहावा की व्यवस्था की प्रस्तक मिली ॥ १५ । तब दिस्कियाद् ने शापान् मंत्री से कहा मुक्ते यहावा के भवन मे व्यवस्था की पुस्तक मिली है से। शिस्क्रियाद् ने शापान् की बह पुस्तक दिई॥ १६। तब शायान् उस पुस्तक की राजा के पास से गया सीर यह सदेश दिया कि जो जा काम तेरे कर्माचारियां का सींपा गया था उसे वे कर रहे हैं ॥ १०। श्रीर जी रुपैया यहीवा की भवन में मिला उस की उन्हा ने उर्व्हेलकर मुखियां श्रीर कारीगरी के हाशों से सैत्य दिया है।। १८। फिर शापान्, मंत्री ने राखा की यह भी खता दिया कि डिस्किय। इयाजक ने मुभी एक पुस्तक दिई है सब गापान् ने उस में से राजा की पढकर सुनाया। १९। व्यवस्याको विवार्तसुनकर राजाने स्रापने वस्त्र फाड़े ॥ २०। फिर राजा ने हिल्कियाह शापान् के पुत्र अहीकास् सीका के पुत्र अञ्दोन् शायान् मंत्री श्रीर व्यसायाद् नाम व्यपने कर्माचारी को प्राचा दिक कि, २१। तुम जाकर मेरी ग्रीर से कीर इस्तारल खीर यहूदा में रहे हुवी की खोर से इस पाई हुई पुस्तक की वसना के विषय यदीवा

इस पर इस सिये अकुकी है कि हमारे पुरसाखो ने यदेशवा का वचन न माना श्रीर इस पुस्तक में लिखी हुई सब बाद्यारं न पाली थीं । २२ । से हिल्कि-य्याइ ने राजा के कीर कीर दूता समेत हुस्दा निवया को पास जाकर उस से उसी बात को अनुसार धाती कि देवह तो उस श्रह्मम् की स्त्री थी जी तो खत् का पुत्र खीर इसा का पोता धीर अस्त्रालय का रखवाला था थार वह स्त्री यक्शलेम् के नये टोले में रहती थी॥ २३। उस ने उन से कहा परशाएल का परमेश्वर यहोवा या कहता है कि जिस पुस्प ने तुम की मेरे पास भेजा सस से यद कही कि, २४। यदेशवा ये। कहता है कि सुन में इस स्थान श्रीर इस के निवासियों पर विपत्ति डालकर यहदा के राजा के साम्हने जो पुस्तक पठी गर्द उस मे जितने साप कि खें दै उन सभी की पूरा करता॥ २५ । उन लोगो ने मुक्ते त्याग करको पराये देव-ताखी के लिये धूप जलाया और अपनी बनाई हुई सब धस्तुकों के द्वारा मुक्ते रिस दिलाई है इस कारक मेरी जलजलाइट इस स्थान पर भडक उठी है सीर शांत न देशो ॥ २६ । पर यद्दाका राजा जिस ने तुम्हें यदीवा से पूक्ने की भेज दिया उस से तुम यी कहा कि इसारल का परमेश्वर यहावा या कहता है कि इस लिये कि तू वे बातें सुनकर, २०। दीन हुआ थार परमेश्लर के साम्हने अपना सिर नवाया श्रीर उस को घाते सुनकर जो उस ने इस स्थान ग्रीर इस को निर्वासियो को विकद्व कहीं तूने मेरे साम्बने अपना सिर नदाया श्रीर वस्त्र फाड़कर मेरे साम्हने रोया है इस कारण में ने तेरी सुनी है यहोवा की यही व्यागी है ॥ २८ । सुन में तुमें तीरे पुरखाओं की सग रेसा मिलाकगा कि तू शांति से स्रपनी कवर को पहुचाया जाएगा थ्रीर की विपत्ति में इस ख्यान पर खीर इस के निवासियी पर डाला चाहता हू उस में से तुमी अपनी आंखा से कुछ देखना न पड़ेगा। तब उन लेगो ने लैंग्टकर राजा को यही सदेशा दिया ॥

इस पाई हुई पुस्तक के धर्मने के विषय यद्दीवा । २९। तब राजा ने यहूदा कीर यद्मालेम् के सब से पूक्ते क्योंकि यद्दीवा की बड़ी ही जलकलाइट पुर्रानयों की एकट्टे द्वीने की वुलवा भेजा ॥ ३०।

सव निवासियों ग्रीर याजकों ग्रीर लेवीयों वरन क्रेंटि बहे सारी प्रजा के लोगों की सग लेकर यहावा के भवन की गया तब उस ने जी वाचा की पुस्तक यहावा के भवन में मिली थी उस में की सारी वाते उन की पठकर सुनाई ॥ ३१। तव राजा ने ग्रपने स्थान पर खहा होकर यहावा से इस याशय की वाचा बांघी कि मै यदावा के पी है पी है चल्गा थीर अपने सारे सन थीर सारे जीव से उस की ब्राज्ञारं चित्रीनियां बीर विधिया पाला करंगा थीर इस वाचा को वातों के। जो इस पुस्तक में लिखी है पूरी क्रदंगा॥ ३२। थीर उस ने उन सभी से जी यख्यलेम् मे सीर विन्यामीन मे ये वैशी ही वाचा बन्धाई। श्रीर यदश्लेम् के निवासी परमेश्वर जा चन को पितरी का परमेश्वर या उस की बाचा के अनुसार करने लगे ॥ ३३ । श्रीर योशियाह ने इस:-रिलियों की सब देशों में से सब विनीनों वानुश्रा की दूर करकी खितने इसारल में मिले उन सभी से चपासना कराई अर्थात् उन के परमेश्वर यद्दावा की रपायना कराई। सा उस के जीवन भर उन्हों ने अपने पितरों के परमेश्वर यद्योवा के पीछे चलना न क्रोड़ा॥

(योशियाह् का किया हुमा फत्तह्)

३५ श्रीर योशिय्याइ ने यखश्रतेम् मे यद्योधा के लिथे फसह माना

श्रीर पहिले मद्दीने के चौदहवे दिन की फरह का पग्र व्यक्ति किया गया ॥ २। श्रीर उस ने यासकी की अपने अपने काम से ठहराया थीर यहावा के भवन में की सेवा करने के। उन का दियाव वन्धीया ग्र ह। फिर लेबीय जी सब इस्रारिलयों की सिखाते श्रीर यहीवा क्षे लिये पवित्र उद्दरे थे उन से उस ने कहा तुम पवित्र सदूक की उस भवन में रवस्ता जी दाकद के पुत्र इक्षार्थेल् के राका सुलैमान ने बनवाया था अब तुम की कैथीं पर वाक उठाना न होगा से ष्यव श्रपने परमेश्वेर यदे। वा की थै। र उस की प्रजा इस्राप्ल्की सेवाकरी ॥ 8 । श्रीर इस्राप्ल्को राजा दाजद सीर उस के पुत्र सुलैमान दोनी की लिखी दुर्ध विधियों के अनुसार अपने अपने पितरों के

श्रीर राजा यहूदा के सब लोगो श्रीर यदशलेस् के | घरानें के अनुसार अपने अपने दल में तैयार रही । थ। खार तुम्हारे भाई लोगा के पितरी के घराना के माग्री के अनुसार पवित्रस्थान मे खड़े रदी अर्थात उन के एक भाग के लिये लेखीयों के एक एक पितर के घराने का एक भाग हो ॥ ६ । श्रीर फसद् के पगुत्रा की व्यक्ति करे। श्रीर ग्रापने श्रापने की पवित्र करके ग्रापने भाइया के लिये तैयारी जरा कि ये यहाया के उस यचन के अनुसार कर सर्की का उस ने मूसा की द्वारा कहा या ॥ ७ । फिर योशिय्याइ ने सब लेशी की जी बदा दाखिर घे तीस दजार भेड़ें। खैर बक्तरियों के बच्चे थीर तीन एजार बैल दिये ये सब फसए की यलिदानों के लिये श्रीर राजा की सपति में से दिये गये॥ द। श्रीर उस के हाकिमों ने प्रजा के लेगी। याजको। थीर लेबीयों की स्त्रेव्हाबलिया के लिये पशु दिये । श्रीर दिल्कियाद् जकर्याद श्रीर सदीरल् नाम परमेश्वर की भवन की प्रधानों ने याजकों की दी ध्वार क सी भेड यकरिया ख्रीर तीन सी बैल फ सन् के विलिदानों के लिये दिये॥ ९। श्रीर की न-न्यार् ने थै।र भमायार् थीर नतनेस् की उस की माई चे बीर दशब्याद् यीरल् खार याजाबाद् नाम लेखीयां के प्रधानों ने लेक्षीयों की पांच एजार भेड यकरिया थ्रीर पांच से। बैल फसद्के बलिदानी के लिये दिये। १०। या उपासना की तैयारी हा गई और राजाको स्राज्ञा के स्रनुसार याजक स्रपने स्रपने स्थान पर श्रीर सेवीय यपने यपने दल मे खड़े दुर ॥ ११ । तब फसद् के पशु र्वाल किये गये ग्रीर याजक यलि करनेहारी की छाध से लाहू की लेकर किस्क देते श्रीर लेबीय उन की खाल उतारते गये॥ १२। तव उन्दों ने हामर्वाल के प्रगुद्द सिये प्रालग किये कि उन्दे लोगो। को पितरी के घरानें को भागे। के श्रनुसार दे कि वे उन्दे यहावा के लिये चढ़वा दें जैसे कि मूसाकी पुस्तक में लिखा है। ग्रीर वैला की भी उन्हें। ने बैसा ही किया॥ १३। तब उन्हें। ने फसह् के पगुचाका नात विधि की खनुसार खाता से भूका स्रोर पवित्र वस्तुरं द्वियो श्रीर दंडीं श्रीर प्रालियों में विका कर फुर्ती से लोगों को पहुचा दिया ॥ १८ । थ्रीर पोझे उन्हों ने भ्रापने लिये श्रीर याजकों के लिये तैयारी किई

इप् बाह्याय ।

(देशिक्षाइ की प्रमु

रास्य के फठारष्टवें घरम में माना गया ॥

थार प्रयाणती द्वावित ये उन्हों ने थार वस्त्रालम् के

नियासियों ने माना 🛊 ९८ । यह फश्ह याशिष्याह के

२०। इस मय के पीक्रे खय यात्रियार भयन की तैयार कर चुका तथ मिय के शक्ता नकी ने परात् के पाम के कर्फर्मीज् नगर में लक्ष्में का चडाई किई चीर षेश्चिणाद्व उस का मास्टना करने की राषा ॥ २९ । पर उन ने उन के पाम होते में कदला भेजा कि चैयट्टार्कराला मेरा सुक से प्रयाकाम पाल प गुम पर नहीं छमी यास पर पटा कर रहा हू जिस की माथ में युद्ध करता है फिर परमेज्यर ने मुक्त से मुर्गी करने का फदा है में। चरमेग्यर ला मेरे मग दै उम में खलगर इस्मान है। कि यह तुमें नाब करें ॥ २२ । पर योजिल्याइ ने उन में मुद्द न मोड़ा वरन इस में लहने के लिये भेष वदला थीर नकी कें उन घषनी की न माना की उस ने परमेश्यर की भोर मे फर्स थे थैर मिताही की तराई से उम से

चेयकी में कहा में ते। यहुत घायल हुआ से मुझे यहां में ले खाया ॥ २४। तय उस के सेंबकों ने उस की रथ पर से उतारका उस के दूसरे रथ पर चढावा थै।र यष्ट्रणलेम् की ले अये चीर घट मर अया थीर चम के पुरवायों के कवरिम्तान में चस की मिट्टी दिर्ध गर्ध थीर सब बहुदिया स्रीर बदशलेमिया ने योशियाए के लिये विलाम किया ॥ २५ । थ्रीर विर्म-याए ने याशियाए के लिये चिलाप का गीत धनाया बीर यथ गानेदारे थीर गानेदारियां अधने विलाप के गीतों में योशियाएं की चर्चा खाद्य तक करती दे कीर दन का गामा दमाएल में विधि करके उद्दराया गया जीर ये वाते चिलापगीतों में लिखी हुई है। द्ध । योशिष्याए के बीर काम बीर भक्ति के बी काम उस ने उसी को अनुसार किये जी यदावा की व्यवन्या में सिव्या हुन्ना है. २०। बीर ब्राहि से बना तो उस के सय काम इतायल स्रीर यहूदा के राजाया के स्ताम की पुस्तक में लिखे हुए हैं।

(यदे। चाराञ् यदे। याकी न् बहे। वाकी न् धार सिद्कियाह के राज्य )

३६ - त्व देश के लेगी ने येगियाए के पुत्र यहायाहाज् की लेकर उस के पिशा के स्थान पर यस्थलेम् म राजा किया ॥ २। जाय याणाधाक् राज्य करने लगा तय यध तेर्स्य वरम का था थार तीन महीने सा पद्मालेम् म राज्य यारता रक्षा ॥ ३ । तत्र मिस की राजा ने उस का यम्बलेस् मे राजामूं। मे उसार दिया श्रीर देश धर मा किक्कार् चान्दी थार किक्कार् भर साना जुरमाना जगाया ॥ । सय मिस के राजा ने उस के भाई ण्रयाफीम् की यूटा श्रीर यस्थलम् पर राजा किया ग्रीर उस का गाम घटलकर यहायाकीम् रक्छा। थीर नकी उस के भाई देश्यादाज् की मिस में ले गया॥

। जय यद्यायाकीम् राज्यं करने लगा तब घट पचीम घरम का था श्रीर स्वारत घरस तक रक्जालेम में राज्य करता रहा थीर उस ने यह काम किया जा चम के परमेश्वर पदाया के लेखे घुरा है ॥ ६। उस युष्ठ फरने की गया ॥ ३३ । तय धनुर्धारियों में राजा । पर याचेत् के राजा नव्यक्त्नेस्तर् ने चकुाई किई हीर खायेल ले जाने के लिये उस के खेडियां डाल | ध्यर के दूतीं की ठट्टीं में उड़ाते उस के यचनें की किये थीर उस में तो तो दुराह्या पाई गई से इस्रायल् थीर यहूदा के राजायों के यनान की पुस्तक में लिखी हैं। श्रीर उस का पुत्र यहायाकीन उस के स्थान पर राजा हुआ।

र । जब परोपाकीन राज्य करने लगा तब यह बाठ बरस का था बार तीन महीने बार दस दिन लीं यदशलेम् मे राज्य करता रहा खेर उस ने छड किया जो परमेश्वर यद्दावा के लेखे ख़ुरा है॥ १०। नये वरस के लगते ही नवूकद्नेस्सर् ने भेजकर उसे खैार यदीवा के भवन के मनभावने पात्रों की बाबेल् मे पहुचा दिया और उस को माई सिंद्कियाह की यदूदा थ्रीर यहशलेम् पर राजा निया।

११। जब सिद्कियाइ राज्य करने सगा सव वह दक्कीस बरस का या श्रीर यस्त्रलेस् मे उपारह वरस सी राज्य करता रहा॥ १२। श्रीर एस ने वही किया के। उस के परमेश्वर यद्दीवा के लेखे बुरा है, यदापि पिर्मपाद नहीं यदीया की खोर से वार्त कहता षातै।भी बह उस के साम्दने दीन न हुआ।। १३। फिर नवूक्ष्त्नेस्सर् जिस ने उसे परमेश्वर की किरिया खिलाई थी उस से उस ने वलवा किया थीर उस ने घठ किया थ्रीर अपना मन रेसा कठोर किया कि यह इसारल के परमेश्वर यहावा की स्रोर फिरा ॥ (यह्दिया की यधुवाई)

98। वरन सव प्रधान याजकों ने ग्रीर लेगो। ने भी ग्रन्यक्षातियों के से घिनीने काम करके बहुत वडा विश्वासघात किया श्रीर यहावा के सवन की जे। उस ने यद्यालेम् मे पवित्र किया था अधुद्ध कर हाला ॥ १५ । छोर उन के पितरी के परमेश्वर यद्दीयाने बडा यद्य करके । अपने दूतीं से उन के पास कदला भेजा क्यों कि वद अपनी प्रजा कीर व्यपने धाम पर तरस खाता था।। १६। पर वे परमे-

दिई ॥ ७। फिर नबूक्त्नेस्सर् ने यहावा के तुम्क जानते श्रीर उस के निवया की हंसी करते थे। भवन के कुछ पात्र बाबेल् से जाकर श्रापने मन्दिर निदान यहावा श्रापनी प्रका पर ऐसा मुक्तला उठा में जी बार्बेल् में था रख दिये ॥ ८। यहायाकीम् कि बचने का की ई उपाय न रहा ॥ १०। से उस की थीर काम थार उस ने जो जो चिनै।ने काम ने उन पर कसदिया की राजा से चढाई कराई थीर इस ने उन के जवानें की उन के प्रित्र भवन ही में तलवार से मार हाला श्रीर क्या जवान क्या कुवारी क्या बूढे क्या पक्के बालबाले किसी पर भी की मलता न किर्द यहावा ने सभा को उस के द्वाच कर दिया॥ १८। श्रीर क्या केटि क्या बहे परमेश्वर के भवन के सब पात्र ग्रीर यद्दीवा के भवन श्रीर राजा श्रीर उस के ष्टाकिमी के खजाने इन सभी को यह बाबेल में ले गया॥ १९ । ख्रीर कर्दिंग ने परमेश्वर का भवन फुक दिया थीर यहशलेम् की शहरपनाइ की तीड हाला थैर थाग लगाकर उस में के सब भवना की चलाया श्रीर उस में का सारा मनभावना सामान नाश किया ॥ २०। सार जा तलवार से बच गये चन्दे वह बाबेल् को ले गया फ़ीर फारस के राज्य के प्रवल होने ली वे उस के थार उस के वेटी पाती के श्रधीन रहे॥ २९। यह सब रत लिये हुमा क्षि यहोदा का जो व्यवन यिर्मियाइ के मुद्द से निकला था से। पूरा ही कि देश अपने विश्वाम कालों में मुख भागता रहे से। जब लें। यह पून पढ़ा रहा तब लें। अधीत सत्तर बरस की पूरे होने लीं उस की विश्वास रहा ॥

(यह्विया का फिर भाग्यनान हाना)

२२। फारव के राजा जुबू के पहिले खरव में यहीवाने उस के मन की उभारा कि की व्यवन यिर्मपाइ के मुद्द से निकला था सा पूरा दे। सा उस ने अपने सारे राज्य में यह प्रचार कराया शार इस स्राणय की चिट्टियां लिखाई कि, २३। फारस का राजा कुषु यों कहता है कि स्वर्ग के परमेश्वर यद्दीवा ने ता पृष्टियो भर का राज्य मुक्ते दिया है स्त्रीर उसी ने मुक्ते आचा दिई कि यस्त्र लेम् जा यहदा में है मेरा एक भवन बनवा से हे इस की सारी प्रजा के लेगो तुम में से जो कोई चाहे उस का परमेश्वर यहे।वा उस के संग रहे स्रोर वह वहां जारः ॥

<sup>(</sup>१) नूल में आपनी गर्दन कदीर किई।

<sup>(</sup>२) मूल में, तहके उठ उठकर।

<sup>(</sup>१) मूल में, चड़े।

## एज्या नाम पुरुतक ।

(मन्पुर यह्दिया का यहशतेन् की सीट जाना)

१. फ्रास्स के राजा कुबू के पहिले बरव में यहीवा ने फारव के राजा कुसूकामन सभारा कि यद्दोवा का की वचन यिमेयाइ के मुंद से निकला था सा पूरा हा जार से उस ने अपने सारे राज्य मे यह प्रचार कराया थार लिखा भी दिया कि, २। फारस का राजा कुलू यो कहता है कि स्टर्श के परमेश्वर यदेखा ने पृष्यिकी भर का राज्य मुझे दिया है और उस ने मुभे आजा दिश्वें कि यहूदा के यहशलेस् में मेरा रक भवन बनवा॥ ३। उस की सारी प्रका के लेगों में से तुम्हारे बीच जा काई दे। उस का परमेश्वर उस के संग रहे थेंगर बह यहूदा के यह-श्रलेम् को जाकर इखाश्ल् के परमेश्वर यद्देश्वा का भवन बनार को यक्शलेम में है वही परमेश्वर धै। । । थ्रीर जी कोई किसी स्थान में रह गया दे। जहां वह रहता है। उस स्थान की मनुष्य चान्दी सोना घन थीर पशु देकर उस की सहायता करे और इस से श्रांधिक परमेश्वर के यस्थलेम् में के भवन के लिये अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट करें॥ ५। तब यहूदा श्रीर बिन्यामीन के जितने है। पहत्माश्राव के सन्तान येश श्रीर पित्ररीं के पराना के मुख्य पुरुषों श्रीर योक्षकों श्रीर योखांक् की सन्तान में से दो इसार श्राठ से। बारइ, सेवीयों का मन परमेश्वर ने उभारा कि जाकर यहावा | १। एलास् के सन्तान बारह सा चीवन, ८। जत् को यबग्रलेस् में को भवन की बनाएं से। सब उठ के सन्तान नै। सी पैतालीस, १। जक्की के सन्तान साड़े हुए ॥ ई। श्रीर उन के आसपास सब रहने- सात से। साठ, १०। वानी के सन्तान हः से। वया-वालों ने चान्दी के पात्र सीना धन पशु कीर क्षनमाल लीस, १९। बेबे के सन्तान ह. सा तेईस, १२। वस्तुरं देकर उन की सहायता किई यह उस सब से अज्ञाद के सन्तान बारह सा वाईस, १३। खदोनी-पाधिक या जो लोगों ने अपनी प्रापनी बच्छा से काम् के सन्तान क सा कियासठ, १४। विग्रवे के नयूकद्नेस्सर् ने यदशलेस् से निकालकर अपने देवता वार सा चीवन, १६। यहिल्कियाद् के सन्तान

मिण्रदात् खकाची से निकलवाकर यहूदियों के श्रेश्-बस्सर् नाम प्रधान की गिनकर सेंप दिया॥ ९। चन की ग़िनती यह थी अर्थ।त सेनि की तीस और चांदी के एक इसार परात श्रीर उनतीय हुरी, पा मोने के तीम श्रीर मध्यम प्रकार के चादी के चार सै। दस कटोरे थार थार प्रकार के पात्र एक इजार॥ ११। सोने चादी के पात्र सब मिलकर पांच घजार चार सा दुए। इन सभा का शेशबस्यर् उस समय ले बाया जब बंधूर बाबेल् से यहवलेम् की साये॥

(तीटे हुए यहदिया का क्यारा)

२, जिन की बाबेल का राजा नवूकद्-नेस्सर् बाबेल की बंधुस्रा करके ले गया था उन में से प्रान्त के जी लेगा वंधुयाई से ब्रुटकर यदशलेम् खार यहूदा का अपने अपने नगर में लैं हो से हैं। ये जनव्या बेल् येश नहेम्याद सरायाह रेलायाद्य मोर्दकी बिल्शान् मिस्पार् विग्वै रहूम् ग्रीर बाना के सम आये॥ २। इसारली प्रजा के मनुष्यों की यह जिनती है अर्थात्, इ। परेाश् के सन्तान दे। इतार एक सै। बहत्तर, ४। शपत्याह् के सन्तान तीन से बहतर, ५। श्रारह के सन्तान सात दिया ॥ ७ । फिर यदीवा के भवन को जी पात्र सन्तान दे। इजार कृप्पन, १५ । श्रादीन् को सन्तान को भवन में रक्खें थे उन को कुछू राजा ने, दा आतेर की सन्तान में से खट्टानवे, १०। दोरे के सन्तान

तीन सा तेईस, १८ । यारा के साम एक सा बारह, १९ । हाधूम् की लेखा दे सी तेईस, २०। गिळ्डार् के लेगा पचानवे, २१ । बेत्लेहेम् के लाग एक सा तेईस, २२। नतापा के मनुष्य इप्पन, २३। अनातीत् के मतुष्य एक सी ब्रह्माईस, २४। ष्रकमावेत् के लाग वयालीस, २५ । किर्यतारीस् कपीरा श्रीर बेरीत् के लाग सत सा तैतालीस, २६। रामा थ्रीर ग्रेबा के लेगा क सा दक्कीस, २०। मिक्माय् के मनुष्य एक सा बाईस, रूद । बेतेल् थीर रे के मनुष्य दे। सी तेईस, २९। नवा के लाग बाधन, ३०। माबीश् के यन्तान रक सा क्र्पन, ३९। दूसरे रलास् के सन्तान बारह सा चायन, इर । द्वारीस् के उन्तान तीन सा बीस, ३३ । साद् द्वादीद् खीर खोने। के लेगा सात सा पनीस, ३४। यरीचा के लेगा तीन सी पैतालीस, ३५। सना के लोग तीन इज्ञार छ सै। तीस ॥ ३६। फिर यासको क्षर्यात् येशू के घराने में से यदायाद् के सन्तान नै। की तिइतर, ३०। दम्मेर् के चन्तान एक दकार बावन, ३८। पश्हूर् के चन्तान बारह सा सैता-लीस, इर । हारीस की सन्तान एक इजार सतरह॥ ४०। फिर लेबीय अर्थात् येशू के सन्तान और देाद्-व्याद् के सन्तान, कद्मीरल् की सन्तान में से चौछत्तर ॥ 89 । फिर गर्जियों में से यासाए के सन्तान एक सा ष्यट्<del>ठार्चे</del>स ॥ ४२ । फिर स्वेक्कीदारा के सन्तान, शस्लूस के यतान आत्रेर के संतान तस्मे।न् के सतान अध्यूष्ट्र के यतान इतीता के संतान श्रीर शोव के सतान ये सव मिलकर एक सा उनतालीस हुए॥ १३। फिर नतीन के सतान, सीद्दा के सतान द्वसूपा के सतान तट्याग्रीत् के यंतान ॥ 88 । कोरीस्के सतान सीस्रहा की सतान पादीन् के संतान, ४५। लबाना के सतान हगावा के सतान अक्कूब् की संतान, ४६। द्वागाव् की सतान श्रम्लै के चंतान होनान् को चंतान, 80। गिट्टेल् को चंतान ग्रहर् के सतान रायाष्ट्र के संतान, 85 । रसीन् के सतान नकोदा के संतान गन्जाम् के सतान, शरा उन्जा के सतान पासेष्ट् की सतान धेसै की संतान, ५०। अस्ता के सतान मूनीम् क्रे सतान नपीसीम् के संतान, ५१। यक्षूक् के संतान इकूपा के सतान इहूर के सतान,

प्र । खस्लूत् को संसान महीदा को संसान हर्षा को संसान, प्रश्न । बकी स्को संसान सी सरा को संसान तिमह को संतान, प्रश्न । नसीह को संतान सी र हती पा को संसान ॥ प्रश्न । फिर सुलैमान को दासों को संतान, सोती को सतान हस्सो परेत् को संतान पबदा को सतान, प्रश्न । याला को संतान दकीं न को संतान गिट्टेल् को संतान प्रश्न । याला को संतान दकीं न को संतान गिट्टेल् को संतान १९० । अपत्याद को संतान हतील् को संसान प्रे । सबायीस् को संतान सी प्रश्न । सब नतीन सीर सुलैमान को दासों को संतान तीन सी हानवे थे॥

प्र'। फिर जी तेल्मेलइ तेल्हर्णा करूव प्रद्वान्
और इम्मेर् से प्रापे पर वे प्रपने प्रपने पितर के
घराने और वंशावली' न बता सकी कि इसारल् के
दे सी ये है, ६०। प्रार्थात् दलायाष्ट्र के संतान
तेशिय्याह् के संतान और नकीदा के संतान जी
मिलकर क सी बावन थे॥ ६१। भीर याजकी की
संतान में से द्यायाह् के संतान हक्की स् के संतान भीर
वार्जेले के सतान जिस ने गिलादी वार्जेले की एक बेटी
का व्याद लिया और उसी का नाम रख लिया था॥ ६०।
इन सभी ने प्रपनी प्रपनी वंशावली का पत्र भीरो की
वंशावली की पेशियों में ठूंठा पर वे न मिले इस
लिये वे प्रशुद्ध ठदराक्षर याजकपद से निकाले गरे ॥
६३। और प्रार्थापरिते ने सन से कहा कि जब लें करीम्
और तुम्मीस् धारण करनेटारा कीई याजक न दो तथ
लों तुम कोई परमपवित्र वन्तु खाने न पान्नोगी॥

देश। चारी मण्डली मिलकर वयालीस एकार तीन सै। साठ की थी। ६५। इन की हो। इन के सात एकार तीन सै। मैंतीस दास दासियां और दो से। गानेवाले थीर जानेवालियां थीं। ६६। उन के घोड सात सी कतीस खन्नर दो सै। पैतालीस, ६७। कंट चार सी पैतीस और जादरे क हजार सात सी बीस थे। ६८। और पितरीं के घराने के कुछ मुख्य मुख्य पुरुषों ने कब यहीवा के यहश्चसम के सवन की उसी के स्थान में खड़ा करने के लिये थपनी थपनी इच्छा से कुछ दिया। ६९। उन्हों ने थपनी अपनी

<sup>(</sup>१) नूल में वया। (३) नूल ने, तिर्याता।

पूजी के अनुसार इक्सरें इजार दर्कमीन सोनां और पांच इकार माने खांदी और याजकों के याग्य एकं सा खंगारेखे अपनी अपनी इच्छा से उस काम के खजाने में दें दिये॥ १० । से याजक और लेकीय और लेकीय और लेकीय में से कुछ और ग्रायेये और लेकीय और नतीन लेगा अपने अपने नगर में और संस इसाएली अपने अपने नगर में और संस

(येदी का यनाया जाना)

३ जाव सातवां मदीना खाया खीर ससा-सती भवने भवने नगर में बरे थे तथ लीजा यष्यलेम् मे एक मन दीकर एकट्टे पृष् ॥ २। तय खपने भाई यासकीं समेत यासादाम् के पुत्र येशू ने खीर खपने भाषयी समेत बाल्तीण्ल् के पुत्र जरुव्याचेल् ने कमर यांधकर इसाएल् के परमेश्वर की घेदी की बनाया कि उस पर दामबाल चढाएं जैसे कि परमेण्यर के चन मूचा की व्यवस्था में लिखा है। इ। से उन्दों ने घंदी का उस के स्थान पर खड़ा किया घ्योंकि उन्दे देश देश के लोगों का भय रक्षा से। वे उस पर यहावा के लिये देामवलि व्यर्थात् दिन दिन सबेरे खाँर सांभ के दामवाल चढ़ाने लगे ॥ ध। श्रीर उन्दों ने कीपाँडियों के पर्व्य का माना वैसे कि सिक्षा दे बीर दिन दिन के द्रीमयोत एक एक दिन की जिनती थीर नियम के अनुसार पदाये ॥ ५। श्रीर उस के पीछे नित्य टीमवलि बीर नये नये चान्द भीर यदावा के पवित्र किये हुए सब नियत पर्धी के यान ग्रीर ग्रापनी प्रपनी इच्छा से यदेखा के निये सब स्वेच्छावलि देनेहारी है बलि पदार ॥ ई। सातवे मदीने के पहिले दिन से वे यदेश्या की देशमधाल चक्नेने स्त्री परन्तु यदेश्या के मन्दिर की नेव तव ली न हाली गई थी। । । से उन्हों ने पत्थार गढनेहारी खीर कारीगरी की क्षीया कीर सीदोनी कीर सारी लागों की खाने पीने की यम्तुरं बीर तेल दिया कि ये फारस के राजा कुस् के परवाने के प्रमुसार देवदार की लकड़ी लवाने।न् चे यापा के पास के समुद्र में पहुचाएँ॥

(निष्द की नेय हाली जानी) दा परमेश्वर को यहश्चिम् में को भवन की। ग्रामे

को दूसरे धरस को दूसरे महीने में शाल्तीरल् को पुत्र जर्मच्यावेल् ने श्रीर यासादाक् के पुत्र येश ने श्रीर उन के और भाषया ने जा याजक और लेखीय घे श्रीर जितने बधुआं ई से यक्शलेम् में श्राये घे उन्हें। ने भी काम का आरंभ किया और वीस वरस वा उस से ग्राधिक प्रवस्था के लेवीया की यहावा के भवन का काम चलाने की ठप्टराया ॥ ९ । से येथ्र थीर उस के घेटे थार भाई बार कदमीरल् थार उस को येटे जे। यहदा को सन्तान ये थे।र हेनादाद को सन्तान थै।र उन के घेटे वरमेश्वर के भवन से कारीगरी का काम चलाने की खड़े दूर ॥ १० । खार जय राजीं ने यदीया के मन्दिर की नेय डाली तब ष्रपने वस्त्र पर्धिने दुर श्रीर तुरिह्या लिये दुर याजक श्रीर कांक लिये दुर खासाप् के बंश के सेबीय इस लिये उद्धराये गये कि इसारलियों के राजा दाजद की चलाई दुई रीति के अनुसार यदे।या की स्तुति करें॥ १९। से वियद गा गाकर यदावा की स्तुति श्रीर धन्यवाद फरने लगे कि घट भला है थे।र उस की करुणा दसारल् पर सदा की है। श्रीर जब बे यदेग्या की स्तृति करने सारो तब सब सारो। ने यह जानकर कि यदाया के भवन की नेव ख़ब' पह रही है जेचे प्रव्द से जयजयकार किया ॥ १२ । परन्तु बनुसेरे याजक क्यार सेबीय क्यार पिसरीं के घराना के मुख्य पुरुष क्षर्यात् ये यूढ़े जिन्दों ने पिछला मवन देखा था बब इस भवन की नेव उन की बांखा के साम्दने पद्दी तब फूट फूटकर रीये थार बहुतेरे ष्णानन्द को मारे जर्चे शब्द से जयजयकार कर रहे थे ॥ १३ । से। लेगा श्रानन्द के जयजयकार का गट्य लागों के राने के भव्द से भ्रालग पहिचान न सके क्योंकि लेगा कचे शब्द से जयजयकार कर रहे थे बीर वह भव्द दूर ली मुनाई देता था।

( यहूदिया के ग्रमुखा से मन्दिर के बनने का राका जाना )

है जिल' यहूदा खेर विस्थामीन के शत्रुखीं ने यह सुना कि वंधुआई से कूटे दुए लेगा इसाएल के परमेश्वर यद्दीवा के लिये

<sup>(</sup>१) मूल में दासद के हाय।

र्मान्दर खना रहे हैं, २। तस्र से सक्त्र्याखेल् स्रोर पितरी के पराना को मुख्य मुख्य पुरुधों की पास क्राकर उन से कहने लगे हमें भी अपने सग खनाने दे। क्योंकि तुम्हारी नाई इम भी तुम्हारे परमेश्वर की खोज में लगे है खीर अश्रूर का राजा रसई है।न् जिस ने इसे यहां पहुचाया उस की दिनों से इम चसी को बलि चठाते हैं। ३। जरुव्याखेल् येगू थैार इस्राएल् को पितरी के चराना के मुख्य पुरुषों ने उन से कहा इमारे परमेश्वर के लिये भवन बनाने मे तुम को इम से कुछ काम नही इम ही लेगा एक संग द्वीकर फारस के राजा कुत्रू की साचा के सनु-सार इसारल् को परमेश्वर यहावा को लिये उसे बनाएंगे ॥ ४। तब उस देश के लेगा यद्दृदिया के हाथ ठीले करने थ्रीर उन्हे डराकर बनाने में रोकने लगो, ५। ख्रीर वर्षेया देकर उन का विरोध करने के। व्यकील करके फारस के राजा कुबू के जीवन भर व्यरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय लें यह दियों की युक्ति निरमल कर स्वय्ती॥

ई । चयप के राज्य के पंडिले दिना में ते। उन्हे। ने यहूदा थ्रीर यदशक्षेम् के निर्घासियों का देशयपत्र लिखें भेजा॥ ७। फिर अर्तनत्र के दिनीं में विश्-लाम् मिण्दात् थ्रीर तावेल् ने श्रपने श्रीर सहचारियों समेत फोरस के राजा स्रतेदत्र की विही लिखी थीर चिट्ठी अरामी असरी थार श्ररामी भाषा मे लिखी गई ॥ ८। श्रर्थात् रहूम् राजमत्री श्रीर शिस्श्रे मत्री ने यस्थलेम् के विष्टु राखा व्यर्तमत्र की इस प्राथय को चिट्टी लिखी॥ ९। उस समय रहूम् राज-मत्री श्रीर शिम्श्री मत्री श्रीर उन के श्रीर सहचारिये। ने अर्थात् दीनी अपर्यत्की तर्पती अफारसी एरेकी वावेली ग्रूगमी देख्नी एलामी, १०। ग्रादि जातिया ने जिन्हें महान् और प्रधान श्रोस्त्रप्यर् ने पार से षाकर ग्रेमिरोन् नगर में श्रीर महानद के इस पार के शेप देश में बसाया एक विही सिखी इत्यादि ॥ ११ । की चिट्ठी उन्हें ने अर्तवत्र राजा की लिखी उस की यद नकल है, तेरे दास की मदानद के पार की

यस्त्रालेम् की पहुंचे हैं वे उस दंगीत पीर चिनाने नगर को वसा रहे हैं बान उस की शहरपनाह की खड़ा कर चुके भीर उस की नेघ की जीड चुके हैं। १३। यस राजा की बिदित ही कि यदि बह नगर बसाया जार खीर उस की शहरपनाट बन चुके तो वे लेगा कर चूगी ग्रीर राइदारी फिरन देंगे श्रीर अन्त में राजाश्रों की छानि देशों ॥ 98 । इस लोग तो राजर्मान्दर का नमक खाते है थै।र उचित नहीं कि राजा का खनादर इसारे देखते हो इस कारण इस यर चिही भेजकर राजा की चिता देते हैं, १५। इस लिये कि तेरे पुरखायों के इतिहास की पुस्तक में खोज किई जार तब इतिहास की पुस्तक में तूयह पाकर जान लेगा कि यह नगर बलवा करनेहारा श्रीर राखाओं और प्रान्तों की द्यानि करनेदारा है और प्राचीन काल से उस में बलवा मचता खाया है स्रीर इस कारण वद नगर नाम भी किया गया ॥ १६ । इस राजा की चिता रखते दै कि यदि घट नगर ध्रमाया जार खीर उस की ग्रहरपनाइ धन चुके सा इस कारण से मदानद के इस पार तेरा को ई भाग न रह जाण्गा॥ १७। तस्र राजाने रहूम् राजमत्री क्षार शिम्ये मन्नी ग्रीर शामरान् श्रीर मद्दानद के इस पार रहनेहारे उन के सार सहचारियों के पास यद उत्तर भेजा कि कुणल इत्यादि॥ १८। जा चिट्ठी तुम लागा ने इमारे पास भेजी सा मेरे साम्हने पठ्कर साफ साफ सुनाई गई॥ १९। श्रीर मेरी क्षाचा से खोज किये जाने पर जान पड़ा है कि बद्द नगर प्राचीनकाल से राजाओं के विस्द्व सिर उठाता ग्राया ग्रीर उस में दंगा भीर वलवा होता क्षाया है।। २०। यहशसेस् के सामर्थी राजा भी दुए जी मद्दानद के पार के सारे देग पर राज्य करते ये स्नार कर चूंगी स्नार राइदारी उन की दिई जासी थी॥ २१। से अव स्नाचा प्रचारी कि व मनुष्य राको जाएं श्रीर जब लों मेरी श्रीर से शाक्षा न मिले तब लें वह नगर बनाया न जार ॥ २२ । श्रीर चै। क्षस रहे। कि इस वात में ठीले न होना राजाओं मनुष्य है इत्यादि ॥ १२ । राजा की यह विदित है। की द्वानि करनेवासी वह खुराई क्ये। बढने पार ॥ कि को यहूदी तेरे पास से चले आये से। इसारे पास 📚 । जब राजा अर्तवत्र की यह चिट्टी रहूस और शिम्श्री मंत्री श्रीर उन के सहसारियों को पढ़कर सुनाई गई सब वे उसावली करके यहशिस की। यह दियों की पास गये श्रीर मुजबल श्रीर वरियाई से उन की रोक दिया ॥ २४। तब परमेश्वर के यह-श्रोस् में के भयन का काम हक गया श्रीर फारस के पुरुषों के नाम लिखकर तुक की। जता सकें ॥ १९। राजा दारा के राज्य के दूसरे घरस ले। हका रहा ॥ (मन्दर के यनने का राजा की श्राष्ट्रा है किपटाया जामा.)

प्र त्व द्वारगे नाम नदी खीर पट्टी का पेता जक्याद यहूटा खीर यह-श्रतेम के यहादिया में नद्रुवत करने लगे प्रकारल के परमेश्वर के नाम से उन्हों ने उन से नयूवत किई। २। से शान्तीगल् का पुत्र जनव्याधेल् सार यासा-दाक् का पुत्र येश कमर बाग्धकर परमेश्वर के यह-शतेम् में के भवन की बनाने लगे खार परमेश्वर के घे नधी उन का साध देते रहे॥ ३। उसी समय मदानद के दस पार का ततने नाम प्रधिपति सीर शतयासने अपने सदचारियों समेत उन के पास चाकर यें पूक्रने लगे कि इस भवन के बनाने कीर इस शहरपनाए के खड़े करने की किस ने तुम की प्राचा दिई है। १। तब एम लोगे। ने उन से यह कदा कि इस भवन के बनानेवाला के क्या क्या नाम है ॥ ध । परन्तु यट्टाँदयों की पुरनिया की परमे-श्वर की ट्राष्ट्र उन पर रही की जय सें इस बात की चर्चा दारा से न किई गई श्रीर दस के विषय चिट्ठों के द्वारा उत्तर न मिला तथ ली उन्दे। ने इन को न रोका ॥

दं को चिट्ठी महानद के इस पार के अधिपति
ततने बीर शतदीं जने बीर महानद के इस पार के
चन के सहचारी अपार्सिक्षयों ने राजा दारा के पास
भेजी उस की नकल यह है ॥ छ। उन्हों ने उस की
एक चिट्ठी लिखी किस में यह लिखा था कि राजा
दारा का कुगल चेम सद्य प्रकार से हो ॥ ६।
राजा की विदित हो कि इम लीग यहूदा नाम
प्रान्त में महान् परमेश्वर के भवन के पास गये थे,
वह बढ़े बढ़े पत्यरीं से धन रहा है बीर इस की
भीतीं में कड़ियां जुड़ रही हैं बीर यह काम उन
लोगी से फुर्ती के साथ है। रहा बीर सुफल भी ही

कि यद भवन वनवाने सीर यह प्राहरपनाह खडी करने की बाजा किंस ने तुम्हें दिर्दा 40। श्रीर इम ने उन को नाम भी पूछे कि। इस उन की सुख्य पुरुषों के नाम लिखकर तुम की जता सके ॥ १९। थीर उन्हे। ने इमे येां उत्तर दिया कि इम तो आकाश थीर पृषियो के परमेश्वर के दास है थीर सिस भवन की घटुत बरस दुर इसार लियों के रक बड़े राजा ने बनाकर तैयार किया था उसी को इस बना रहे दैं॥ १२। स्वय इमारे पुरखायों ने स्वर्ग के परसे-प्रवर की रिस दिलाई थी तब उस ने उन्हें बाबेल के क्षस्दी राजा नव्यकद्नेस्टर् के दाध में कर दिया थीर उस ने इस भवन की नाश किया श्रीर लेगी का यधुषा करके वावेल् की ले गया॥ १३। पर बाबेल् के राजा कुतू के पहिले बरस में उसी कुतू राजा ने परमेश्वर के इस भवन के बनाने की बाजा दिई॥ १४। धीर परमेख्यर के भवन के जी सीने बीर चान्दी के पात्र नवूकद्नेस्सर् यक्शलेस् में के मन्दिर में से निकलवाकर बाबेल् में के मन्दिर में ले गया था उन की राजा कुत्रू ने बाबेल् से के मन्दिर मे से निकलयाकर शेश्वस्सर् नाम एक पुरुष की जिसे उस ने प्राधिपति उद्दरा दिया सैाप दिया ॥ १५। और उस ने उस से कहा ये पात्र ले जाकर यस्थलेस् में के मोन्दर मे रख ग्रीर परमेश्वर का वद भवन खपने स्थान पर वनाया जार ॥ १६ । तव उसी ग्रेण्यरसर् ने खाकर परमेश्वर की यहशलेम् में के भवन की नेव डाली भीर तब से खब से। यह वन रहा है पर ग्रव से। नहीं बन चुका॥ १०। से। ग्रव यदि राखा की भार ती बाबेल् में के राजभण्डार में इस द्यात की खोज किई कार कि राजा जुलू ने सवमुख परमेश्दर के यहशलेम् में के भवन के वन-वाने की बाइ। दिई घो वा नही तब राजा इस विषय में अपनी इच्छा एम की जतार।

र्द् निय राजा दारा की खादा से बाबेल् को पुस्तकालय में बहां खजाना भी रक्ष्ता था खोज किसे गई॥२। बीर मादे नाम

प्रान्त को अर्ह्मता नगर के राजगढ़ में एक पुस्तक । चढ़ाकर जकड़ा जाए थीर उस का घर इस अर्थराय से विलिदान किये जाते धे सा वनाया जाए और उस की नेव द्रवंता से हाली जार उस की दंचाई थीर चै। इन्हें साठ साठ हाथ की हीं ॥ ८। इस मे तीन रद्दें भारी भारी पत्यरीं के हा श्रीर एक परत नई लक्ड़ो का हा खार इन की लागत राजमवन में से दिई जाए ॥ ५ । ग्रीर परमेश्वर को भवन को को सोने थीर चांदी के पात्र नयूकद्नेस्सर्ने यरू-श्रलेस् में के मन्दिर में से निकलवाकर बाबेल् की पहुंचा दिये घे से। लै। टाकर यद्यालेम् मे के मन्दिर के अपने अपने स्थान पर पहुचाये जाएं और तू अन्हे परमेश्कर के भवन से रखँदेना॥ ६ । से प्रव दे महानद के पार के फ्रांधिपति तत्तने हे प्रतबाबने तुम क्षपने सहचारी महानद के पार के श्रापार्यकियी समेत ब्रह्म से खलग रहा॥ १। परमेश्वर की उस भवन के काम की रहने देा यहूदियों का अधिपति सार यहूदियों को पुरनिये परमेश्वर के उस भवन की उसी क्या खळ डे़क्या मेळे क्या मेस्ने स्ट्रर्गको परमेश्टर के है।मद्यलियों के लिये जिस जिस वस्तु का उन्हें प्रयोजन हो स्रीर जितना ग्रेष्ट्र खीन दाखमधु स्रीर तेल यस्थलेस् में को याजक कहे सा सर्व उन्हें विना भूल जूक दिन दिन दिया जाए, १०। इस लिये कि वे स्वर्गके परमेश्वर की सुखदायक सुगंधवाले

मिली जिस में यह वृत्तान्त लिखा था कि, ह। के कारण घूरा खनाया जाए ॥ १२। स्नीर परमेखर राजा कुत्रू के प्राहिले धरस में उसी कुत्रू राजा ने जिस ने ब्रह्मां अपने नाम का निवास ठेंद्रराया है सा यह स्नाह्मा दिन्हें कि परमेख्यर के यहश्चेम में के क्या राजा क्या प्रजा उन सभी की उत्तट दे जी भवन के विषय, वह भवन कर्यात वह स्थान जिस्र यह यादा टालने बीर परमेश्वर के भवन की जी यह-शक्ते में है नाश करने के लिये दाथ खढ़ाएं। मुक दारा ने यद बाचा दिई हैं फ़ुर्ती से ऐसा ही करना ॥

१३। तव महानद के इस पार के श्रीधर्पात तत्तनी ग्रीर शतर्वीजनै ग्रीर उन के सहचारिया ने दारा राजाको चिही भेजने की कारण उमी की प्रनुसार फुर्ती ने किया ॥ 98 । सा यष्ट्रदी पुरनिये दार्गी नवी थीर इट्टों को पाते सक्याद् की नव्रवत करने से मन्दिर के बनाते रहे थार कृतार्थ भी हुए थार इसा-रल्को परमेक्टर की श्राचा के श्रनुसार श्रीर फारस के राजा कुचू दारा छीर श्रर्तसत्र की श्राज्ञाश्रीं के श्रनुसार श्रनाते वनाते उसे पूरा करने पाये॥'१५। सा बद भवन राजा दारा के राज्य के कठवे बरस मे अप्रदार् मद्यीने के तीसरे दिन की यन चुका । १६। तब इस्रारली अर्थात् याजक लेबीय स्नार स्नार जितने बधुबाई से बाये घे उन्दें ने परमेश्वर की उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव की साथ किई॥ १०। के स्थान पर बनाने पाए ॥ ८ । बरन में आचा देता और उस भवन की प्रतिष्ठा में उन्दें। ने एक सा हू कि तुम्हें यहूदियों को उन पुर्रानयों से ऐसा वर्ताव वैल दो से। मेळे थेर चार सा मेम्रे थेर फिर सारे करना दोजा कि परमेश्वर का वह मधन बनाया इसारल् के निमित्त पापर्वाल करके इसारल् के कार अर्थात् राका के धन में से महानद के पार ग्रीत्रीं की ग्रिनती के अनुसार वारद वकरे चढाये॥ को कर में से उन पुरुषा की फुर्ती के साथ खर्चा दिया १८। तब जैसे मूसा की पुस्तक में लिखा है जैसे कार रेसान हा उन की उकता पड़े॥ १। बीर उन्हों ने परमेश्चर की क्राराधना के लिये जी यह-अलेम् मे है बारी बारी के याजको ग्रीर दल दल के लेबीया की उद्दरा दिया॥

१९ । फिर पहिले महीने को चीदछ्ये दिन की यधु-ष्राई से ष्याये दुर सीगों ने फसद् माना ॥ २०। क्योंकि याजकों भ्रीर लेकीयों ने एक मन हाकर अपने ग्रापने को मुद्ध किया था से। वे सब के सब मुद्ध घे खीर विल चढाकर राजा थीर राजकुमारी को दीर्घायु को उन्हों ने वधुश्रार्थ से आये हुए सब लोगो स्रीर अपने मार्च लिये प्रार्थना किया करे॥ १६ । फिर में ने आचा यासको के श्रीर ग्रापने अपने लिये फसए के पशुं विल दिई है कि जी कोई यह आचा टाले उस के घर किये॥ २९। तब बंधुआई से लैंग्डे हुए इसारली में चे कडी निकाली जाए और उस पर वह बाप बीर जितने उस देश की अन्यजातियों की अशुहता से इस स्पि अलग द्वाकर वहुविया से सिल गये ये कि। शिक्ष और नियम सिखाने के लिये यापना मन इसाम्स को परमेश्यर पदीया की खोल कर सन मना ने भारत किया. ३३। थीर खखमीरी राटी का पर्ध सात दिन तो प्रानन्द के साथ मानते रहे कोंकि यद्दीया ने उन्दे जानन्दित किया था श्रीर पाश्रुर् के राजा का मन उनकी खोर रेसा कर दिया था कि उस ने परमेष्टर श्रधीत दशास्त् के पामेश्या के भवन के फाम में उन की दिवाय र्थधाया था ॥

(प्या का राजा की धार में बस्यमें में की नेता जाना.)

9. इन याती के पीर्ट पर्यात फारच के राखा पर्याच्य के दिनी में गन्ना यायेल् से मन्यमेन का जाया यह सरायाह का पुत्र था धीर मरायाष्ट्र चलवाष्ट्र का पुत्र या वाजवाष्ट् (१) मूल में ए। ए। (क) मूल में भना राय।

समाया था ॥

१९। को चिट्टी राजा सर्तकत्र ने स्जा याजक बीर गास्त्री की दिई जी यदीया की याजाओं कं यचनों का खीर उस की इसाएलियों में चलाई हुई चिधियों का शास्त्री था उस की नक्तल यह है प्राचीत्, १२। मनुा याजक की स्वर्ग के परमेख्वर की व्यवस्था का पूर्व शास्त्री है उस का व्रर्तवत्र महाराजाधिराज की जार से पत्यादि॥ १३। मे यद याचा देता प्रकि मेरे राज्य में जितने इसाम्सी थीर उन के याजक थीर लेबीय अपनी इच्छा से यक्त्रालेम् जाने चार्र से। तीरे मग जाने पारं ॥ १४। तु तो राजा थार उस के सातों मित्रियों की खार से दम लिये भेका काता है कि खपने परमेण्वर की व्यवस्था के विषय की तेरे पास है गहुदा और यह-हिन्दिन्याद् का, >। हिन्दिन्याद् शह्म का शह्म शलेस की दशा दूम ले, १५। श्रीर ही चांदी सेना मादीक् का मादीक् बादीतृय का, इ। बादीतृय का राज्ञा बीर उस के मित्रवें ने इसारल् के परमेश्वर समर्थाद् का बामर्थाद् बादवें। एका बादवें। एका बादवें। मगवार्य का जिस का निवास बहुवलेस में है बावनी इस्का का. ४। मरायात् करात्राष्ट्रको करात्राष्ट्र उच्जी का में दिया है, १६। कीर जितना चांदी चीना सारे उच्जी सुद्धी का. ५। सुद्धी स्रयोश का स्रयोश यायेल् प्रान्त में तुक्के मिलेगा बीर जी कुछ लोग सीर पीनदास् का पीनदास् गलाबार् का चीर गलाबार् यावक अपनी रक्का से अपने परमेश्वर के भवन के दारन मदायावक का पुत्र मा ॥ ६। यद म्जूर लिये की यदमलेम् में दे देंगे उस की ले जाए॥ १०। मूमा की व्यवस्था के विषय खिमे दशाण्त के पर- एम कारण मू उस क्षेपे से फुर्ती के साथ बैल मेळे मेश्यर यहाया ने विश्वं भी निपुण शास्त्री था थार थार मेम्रे उन के यारय अनुयत्ति श्रीर अर्थ की यस्तुओं उम के परमेश्यर यहाया की कृपादृष्टि हो। उम ममेत माल से बीर उस घेटी पर घटाना हो। तुम्हारे पर रही इस की व्यनुसार राजा ने उस का सारा परमेश्यर की यनगलेस में की भवन में है।। १८। मांगा यर दे दिया ॥ १ । थ्रीर कितने दमारुली श्रीर तो चांदी माना यवा रहे उस से की आह तुमी बीर याजक नेयीय गरींप बीर नतीन वर्तक्य राखा वीर तेरे मास्यों की उचित जान पडे चेाई व्यपने के गार्त्यं यरम में यरजनेम् का गये॥ ८। बीर परमेज्यर की बच्छा के बनुसार करना॥ १९। बीर यद राजा के सातर्थ यरच के पांचर्य महीने में यर- तिरे परमेण्टर के मयन को उपाचना के लिये जी शनिम् की पहुचा ॥ र । पछिले मधीने के पछिले पात्र तुक्ते मैंपि जाते है उन्हें यश्यक्षेम् के परमेश्रवर हिन का तो यह वार्यल् से चल दिया थीर सम की के माम्दने दे देना ॥ २०। थीर इन से खोंधक जी परमेश्यर की कृपादृष्टि उस पर रही इस में पांचर्च क्रुक तुके खपने परमेश्यर के भवन के लिये खावश्यक मधीने के पश्चिले दिन यह यदगलेम् की पणुचा॥ जानकरं देना पहें से राजयकाने में से दे देना॥ १०। क्योंकि रुवाने बद्दाया की व्यवस्था का अर्थ २९। में अर्तवत्र राजा यह आजा देता हूं कि युम सेने बीर उन के बनुमार सलने थीर स्थायल में तुम मद्दानद के पार के सब खलाचियी से जेर कुछ ग्ला याजक जी स्वर्ग के परमेख्य की

किया जाना चाहे कैद करना ॥

२०। धन्य दे इमारे पितरीं का परमेश्वर यहीवा जिस ने ऐसी मनसा राजा की मन में उत्पन्न कि ई है कि यहे।वा के यक्शलेम में के मवन की सवारे, २६ । श्रीर मुक्त पर राजा श्रीर उस को मंत्रियों थीर राजा के सब बहे बहे हाकिमी की दयालु किया। से। मेरे परमेश्वर यहावा की कृपादृष्टि को मुक पर घुई इस के अनुसार में ने द्वियाय खांधा खोर इसाएल् में से कितने मुख्य पुत्रपी की एकट्टी किया वो। मेरे संग चले ॥

(पण्रा का सहचारिया समेत यह शहेम की पहुचना )

ट• उन को पितरी के पराने। की मुख्य मुख्य पुक्य ये हैं श्रीर की लेशा राजा यर्तमत्र के राज्य में वाबेल्से मेरे संग यह गरेन् की गये चन की वंशावली यह है ॥ २। आर्थात् पीनहास् के

व्यवस्था का शास्त्री है तुम लोगों से चाहे वह फुर्ती विश में से गोशीम् ईतामार् के वंश में से वानिय्येल् को साथ किया जार, २२। आर्थात् सै। किङ्कार् तक दाजद के वश में से इत्श्, ३। शक्तन्याद् के वंश के, चादी सै। कोर् तक ग्रेडू सै। वत् को दाखमधु सै। परेश् के वंश में से जक्रपीद् जिस की संग डेट वत लों तेल थीर लेल जितना चाहिये उतना दी पुरुषों की वंशावली हुई ॥ 8। पहत्सी भाव के दिया जार ॥ ३३ । जो जो फ्राज्ञा स्वर्ग के परमेश्वर वंश में से जश्ह्याह का पुत्र रुखदीएनै जिस के की खोर से मिले ठीक उसी की अनुसार स्वर्भ के सादों से पुरुष थे। ५। शकन्याह के वंश में से परमेश्वर के मचन के लिये किया जार राजा थीर यहजीरल का पुत्र जिस के सा तीन सा पुरुप थे। रासकुमारों के राज्य पर परनेखर का क्रोध ते। क्यों दे। क्यादोन् के वंश में से योनातान् का पुत्र स्वेद् भड़कने पार ॥ २८। फिर इस तुम की चिता देते हैं जिस के सा प्रचास पुरुप थे॥ ७। रलाम् के यंश कि परमेश्वर के उस भवन के किसी याजक लेवीय में से अतत्याह का पुत्र यशायाह जिस के संग सत्तर गर्येये डेबक़ीदार नतीन वा थीर किसी सेवक से पुरुष थे॥ दो शपत्याद् के वश में से मीकाएल का कर चुंगी वा राइदारी लेने की बाचा नहीं है। पुत्र जबदगद् जिस के संग अस्सी पुस्प थे।। ए। 49 । फिर दे रज़ा सेरे परमेश्वर से मिली दुई बुद्धि याश्राव् के वंग में से यहीरल का पुत्र स्नावदा।इ को अनुसार जो। तुक्त मे है न्यायियों और विचार जिस को सा दे। से अठारद पुरुष थे॥ १०। शसी-करनेहारीं की ठहराना जी महानद के पार रहनेहारे मीत् के वश में से वेगिसिप्य द् का पुत्र जिस के सा चन सब लेखों में की तेरे परमेश्वर की व्यवस्था एक सा साठ पुरुष घे॥ १९। वेदी के वंश में से वेदी जानसे हीं न्याय किया करे थे।र जा का उन्हें न का पुत्र जकर्याह् जिस के संग प्रहाईस पुरुप घे॥ ज्ञानते दे। उन की तुम विखाया करे। ॥ २६। थीर १२। अज्ञात् के वंग्र में वे दक्कातान् का पुत्र की कोई तेरे परमेश्वर को व्यवस्था और राजा की योद्यानान जिस के स्ता रक्ष सा दस पुरुप थे॥ १३। व्यवस्था न माने उस की दबह फुर्ती से दिया जाए | ब्रादी मीका स् के वंश में से का घी है गये उन के ये नाम चाहे प्रायदगढ चाहे देश निकाला चाहे माल जल्त हैं अर्थात् रलीपेलेत् यीरल् श्रीर शमायाद् श्रीर उन के सम साठ पुरुष थे॥ १८। द्यीर विगवे के धंग में चे कते थीर जन्यूद् घे थीर उन के स्या सत्तर पुरुष थे।

> १५। इन की मैं ने उस नदी के पास की महवा की थोर बहती है स्कट्टा कर लिया थीर बहां हम सेता तीन दिन डेरे डाले रहे थीर में ने वहां लेतीं थार याजका का देख लिया पर किसी लेखीय की न पाया ॥ १६ । से में ने रलीर जेर खरीरल शमा-याद् एल्नातान् यारीव् एल्नातान् नातान् जक्याद् बौर मशुह्लाम् को जो मुख्य पुष्ठप घे थीर योगारीय बीर रन्नातान् के। की बुद्धिमान घे घुलवाकर, १०। बढ़ों के पास सा कासिया नाम स्थान का प्रधान चा भेज दिया और उन के। समका दिया कि कासिप्या स्थान में बहुा और उस के भाई नतीन लेगों से क्या क्या कहना कि वे हमारे पास हमारे परमेश्वर के भवन के लिये सेवा ठइल करनेदारी की

<sup>(</sup>१) मुझ में हाय।

से प्राएं॥ १८। श्रीर इमारे परमेश्वर की कृपाष्ट्रिष्ट चमकनेदारे पीतल के दी पात्र तीलकर दे दिये॥ स्रो इस घर हुई। इस की अनुसार छ। इसारे पास र्रक्षोफेल को का रमण्य के परपाता बीर लेबी के पाता महती के यंग में से या बीर जेरेट्याह की बीर इस के पुत्री कीर भाष्यी की वर्षात् प्रठारए जनी की, १९। थीर एशव्याद की धीर उस की संग्रा मरारी के यंग्रा में से यंग्रायाष्ट्र की धीर उस के पुत्री कीर भादयां की अर्थात् बीस जनी की, २० । स्रीय नतीन साजों में से जिन्हें टाजट पीर ष्टाकिमों ने लेखीयों की मेवा करने की ठएराया था दे। में। योम नतीनी के। ने आये। इन सभा के नाम लिखे हुए चे ॥ २१। तय मे ने वदा पर्यात् पदया नदी के शीर पर उपयान का प्रचार इस बागय से किया कि इस परमेश्वर के मास्टने दीन ही थीर उस से अपने सीर खपने वालवद्वीं सार खपनी सारी नेपाल के लिये मरल याचा भागें ॥ २२। प्योक्ति मे मार्ग में के अयुक्षी से बचने के लिये सिपाहियों का दल यौर सवार राजा से मांगने से लजाता या वयेकि एम राका से यह कह कुके घे कि हमारा परमेश्वर अपने मय ग्रांतियों पर ते। उन की भलाई के लिये कृपादृष्टि रसता घर के। इसे त्याग देते हैं इस का यल थीर काप उन के विन्द्व है ॥ २३ । से इस विषय इस ने उपवास करके यपने घरमेग्रहर में प्रार्थना किर्द भीर उस ने एमारी मुनी ॥ २४। तब में में मुख्य याजकी में से बारह पुन्ती की प्रधात् शेरेव्याद् दशव्याद् बीर दन के दस भाष्यां की प्रत्या करके, भा से सांही साना पीर पाय राखा और उम के मंत्रियों थार उम के टाकिमी बीर जितने समापली पाजिर थे छन्दी ने धमारे परमेश्यर के भवन के लिये भेट दिये चे उन्हें तालकर एन की दिया। २६। प्रधात में ने इन के दाय में माठे क. ये। किक्कार् चांदो मे। किक्कार् चांदी के पात्र मी किक्कार् माना, २०। इजार दर्फमान् के माने के यीम फटारे थार मेल सरीयो धनमाल सायो

२=। खीर में ने उन से कदा तुम ती यदीया की लिये पवित्र हो और ये पात्र भी पवित्र हैं और यह चांदी थीर साना भेट का दे का तुम्हारे पितरी के परमेग्वर यदेश्वा के लिये प्रसन्नता से दिई गई॥ २९। से जागते रहा थीर जब ली तुम इन्हे यवणलेम् म प्रधान यासको यौर लेबीयों थीर इसारल् के वितरी के पराना के प्रधानों के साम्टने यदाया के मयन की कीठरिंग में तीलकर न दी तय सी इन की रका करते रहे। ॥ ३०। तय याजको श्रीर लेबीयों ने चांटी सेाने थीर पात्री की तीलकर लिया कि उन्दे यदशलेम् का प्रमारे परमेश्वर के भद्यन में पहुंचारं ॥

हर। पहिले महीने के बारहवें दिन की इस ने बदया नदी से कृष करके यस्मलंस् का मार्ग लिया थीर इमारे परमें ज्या की कृवाहृष्टि इम पर रही क्षीर उस ने एम कें। श्रुप्त्रें ग्रीर मार्गपर घात लगानेहारी के हाथ से वचाया ॥ ३२ । निदान हमें यस्थालेम् के। पट्टे थीर घटा तीन दिन रहे॥ ३३। फिर चीचे दिन यह खांदी साना ग्रीर पात्र दमारे परमेश्वर के भवन में करीवाद के पुत्र मरेमेात् यासक की शाध में तीलकर विये गये स्नीर उस की संग पीनदास् का पुत्र रलाजार् या श्रीर उन के संग येश का पुत्र योजायाद लेबीय स्नीर बिन्तुई का पुत्र नीयदगार लेखीय घे ॥ ३४ । ये सब बस्तुर गिनी बीर तीली गर्द बीर उन की सारी तील उसी समय लिखी गई ॥ हथ । जी धंधुबाई से बाये घे उन्हों ने इसाण्ल के परमेश्यर के लिये दोमयसि चढाये वर्षात् गारे इसारल् के निमित्त यारघ यकड़े कियानवे मेठे श्रीर मतदत्तर मेमे श्रीर पापर्याल के लिये बारह यकरे यद सब यहावा के लिये होमवलि था॥ ३६। तय उन्टों ने राजा की श्राचारं महानट के इस पार के उस के अधिकारियों ग्रीर श्रिधिपतियों की दिई ग्रीर उन्टों ने रचारक्षी लेगो। ग्रीर परमेश्वर की भयन के कान की सहायता किई॥

. .

<sup>(</sup>१) मूल में. गसा दाय। (१) मूल में गाथ। (क) या एक शुद्धिगान पृद्ध ।

<sup>(</sup>१) गृस में, द्वाय !

(यहदा के पाप के कारव रखा की प्रार्थना )

वितिया परिक्तिया यून्निया अम्मानिया मान्नाविया मिखियां ग्रीर एमेरियों के से घिनाने काम करते हैं। >। क्योंकि उन्हों ने उन की देटियों में से आपने थीर अपने घेटी के लिये स्तिया कर लिई हैं थीर पश्चित्र खंश देश देश के लोगों में मिल गया है बरन घाकिम ग्रीर सरदार इस विश्वासघात में मुख्य दुर दें॥३। यह बात सुनकर में ने खपने वस्त्र और बागे को फाडा थीर खपने सिर थीर डाकी के बाल नेाचे थ्रीर विस्मित देक्तर वैठा रहा ॥ ४। तब जितने लाेा इसारल् के परमेश्वर के वचन सुनकर बधु-षाई से थाये हुए लोगों के विश्वासघात के कारण घरघराते घे सब मेरे पास एकट्टे घुर फ़ीर मे सांक की मेंट के चनच लें। विस्मित होकर बैठा रहा॥ ५। पर सांभा की भेट के समय मै घस्त्र छीर खागा फाड़े हुए उपवास की दशा में उठा फिर घुटनें के वल मुका ग्रीर अपने द्वाच अपने परमेश्वर यहे।वा की खोर फैलाकर, ६। कहा दे मेरे परमेक्टर मुके तेरी क्षीर क्षपना सुद्र उठाते लाज क्षाती है कीर हे मेरे परमेश्वर मेरा मुद्द काला है क्योंकि इस लोगों के छ। यापने पुरखायों के दिना से ले खाल के दिन लेा इस बड़े दे। पी दै श्रीर अपने अधर्म के कामें। के कारण इम ग्रापने राजाग्री ग्रीर याजकों समेत की वियत्तिरे में पहें जैसे कि स्नाज इकारी दशा है। द। ग्री अब घोडे दिन से इसारे परमेश्वर बहोबा का प्रमुख्य इस पर हुआ है कि इस से से कोई को ई खव निकले श्रीर दम को उस के पवित्र स्थान मे एक पूटी मिली थ्रीर इमारे परमेख्वर ने इसारी क्षांकों में क्योति क्याने दिई श्रीर दासल में इस की

थोडा सा नया जीवन मिला॥ १। इस दास तो क् जाब ये काम हो चुके तब हाकिस मेरे हैं ही पर हमारे दासत्व में हमारे परमेश्वरः ने हम पास व्याकर कहने लगे न तो को नहीं क्वेड़ दिया बरन फारस के राजाकों की इसारली लेारा न यासक न लेबीय देश देश की इस पर ऐसे कृपालु किया कि इस नया सीवन ले। में न्यारे हुए बरन उन के से अर्थात् कनानियां पाकर अपने परमेश्वर के भवन की उठाने थै।र उस के खडहरी की सुधारने पाये श्रीर इसे यहूदा श्रीर यक्शलेस् में बाइ मिली ॥ १०। श्रीर पख दे इमारे परमेश्वर इस के पीछे इस क्या कहे गड़ी कि इस ने तेरी उन बाजाबी की तीड़ दिया है, ११। जी तू ने यह कहकर अपने दास निक्षिं के द्वारा दिई कि जिस देश के याधिकारी दीने की तुम जाने पर दी वह तो देश देश के लेगों की, बशुद्धता के कारण थीर उन के घिनीने कामी के कारण अशृद्ध देश है उन्हों ने तो उसे एक सिवाने से दूसरे सिवाने लें। अपनी अशुद्धता से भर दिया है॥ १२। से। अब तुम न ता अपनी बेटियां उन के बेटों के। ब्याइ देना न उन की वेटियों से अपने बेटों का ब्याह करना ग्री।र न कभी उन का कुछल ज्ञेम उराइना इस लिये कि तुम बल पकड़े। श्रीर एस देश के अच्छे अच्छे पदार्थे खाने पास्रो श्रीर उसे ऐसा क्रीड जास्रो कि वद तुम्हारे वश का अधिकार सदा बना रहे॥ १३। क्षीर उस सब के पीछे जी दमारे छुरे कामी क्षीर बड़े दोय के कारख इम पर बीता है सब दे इमारे परमेश्वर तू ने हमारे अधर्म के बराबर हमें दरह क्षधमी को काम हमारे सिर पर बढ़ गये है श्रीर नहीं दिया बरन हम में से इतने। की बचा रक्खा दमारा देश बढ़ते बढ़ते आकाश ला पहुचा है ॥ है, १४। तो क्या दम तेरी आदाओं को फिर ते।इ-कर इन घिनाने काम करनेहारे लेकों से समधियामा करे। क्या तुष्डम पर यडां तक के। पन करेगा कि इम मिट जाएंगी ग्रीर न ते। कोई बचेगा न कोई देश देश के राजाकी के छाथ में किये गये कि कूटा रहेगा॥ १५। हे इस्रारल् के प्रमेशवर यहोवा हू त्तलवार वंधुप्राई लूटे जाने थ्रीर मुंह काले हे। जाने तो धर्मी है इस वचकर कूटे ही हैं जैसे कि प्राज देख पडता है देख इस तोरे साम्बने दोघी है इस कारम से कोई तेरे साम्हने खडा नही रह सकता॥

(बहूदिया का श्रान्यजाति स्तिया की दूर करना)

१० ज्व रजा परमेश्वर को मवन को साम्हने. पडा राता हुआ प्रार्थना श्रीर पाप का एम्मीकार कर रहा था तब इस्रास्ल् मे से

पुरुषो स्तियों ग्रीर सङ्क्रेयालों की एक यहुत वही | यक् ग्राया है ॥ १९ । से। प्राय प्रापने पितरों के परमे-मरदसी उस के पास सुद्ध गई ग्रीर लेगा विस्तक श्वर यहीवा के माम्हने भवना पाप मान से। ग्रीर उस किलक रे। रहे थे ॥ २। तय यहीएल् का पुत्र शकन्याह् की बच्छा पूरी करे। श्रीर बस देश के लेगी से श्रीर को एसाम् की सन्तान में का या रजा से कदने लगा हम लेगों ने इस देश के लेगो। मे से अन्यवाति स्तियां व्याध् कर अपने परमेश्वर का विज्ञ्यासद्यात हू ने कहा है वैसा दी हमें करना उचित है ॥ १३। ती किया है पर इस दशा में भी इसाएल् के लिये पर लेगा यहुत है थीर अड़ी का समय है थीर स्राधा है ॥ इ। से। साय एम पापने परमेश्यर से यह एम बाहर खड़े नहीं रह सकते थीर यह दे। एक याचा धार्धि कि इस प्रमु की चलित ग्रीर व्यपने परमे- दिन का काम नहीं है क्योंकि इस ने इस व्यात मे प्रवर की जान्ना मुनकर चरचरानेदारी की सम्मति के घडा प्रपराध किया है ॥ १४ । सारी सग्रहली की यानुसार चेमी मय क्थियो की छार उन के लड़कें-यानों की दूर करे छीर ध्ययस्था के अनुमार काम किया जाए ॥ ४ । मृ उठ ध्ये।कि यह काम तेरा ही दूर न दे। छीर यह काम निपट न जाए तब ली काम में लग ला ॥ ५ । तथ रहा उठा थै।र यालको स्त्रियां व्याह लिई हो है। नियत समयों पर आया लिंबीयों थै।र सब परारक्षियों के प्रधानों का यह कई थै।र उन के सग एक एक नगर के पुरनिये थै।र किरिया खिलाई कि इस इसी वचन के अनुसार करेंगे ख़ीर उन्हों ने येंसी भी किरिया खाई ॥ ६। तय रजा परमेश्यर के भवन के माम्प्रने से उठा ग्रीर क्योंकि यह यंधुमाई में पाये हुया के विश्वामधात के कारता शोक करता रहा॥ छ। तय उन्हों ने यहूदा क्रीर यस्कलेस् में रहतेहारे घंधुबाई से क्राये हुन सव लोगों मे यद प्रचार कराया कि तुम ग्रम्बलेम् में एकट्ठे हा, दा खार का काई छाकिमा खार पुरनिया की सम्मति न माने थीर दिन लें न आए उम की सारी धनमधीत मत्यानाश किई जाएगी थार यह भाष यधुषाई ने चारे हुने की मभा से कलग किया आग्या । १ । में। यहदा फ्रांर विन्यामीन् के सव मनुष्य तीन दिन के भीतर यस्थलेस् मे एकट्टे दुए यह ती नीर्ध महीने के धीस्त्र दिन हुआ श्रीर संब मारा परमेश्वर के भवन के चीक मैं उस विषय के कारक ग्रीर कडी के मारे कांपते हुए बैठे रहे॥ १०। सय स्जा याजक खड़ा द्वाकर उन से कटने स्त्रा तुम सागी ने विज्ञासमात करके अन्यवाति

यान्यजाति स्तियो से न्यारे हा जास्रो ॥ १२ । तय मारी मण्डली के लागा ने कवे शब्द से कदा जैसा धै ग्रीर इस तेरे मार्च है से दियाद बाधकर इस हमारे नगरी के जितने निवासियों ने ग्रन्यजाति न्यायी पाएं॥ १५। इस के विषद्व केवल प्रसाहेल् के पुत्र योनातान् श्रीर तिक्या के पुत्र यहजयाह खर्डे पुरु थार मगुल्लाम् श्रीर शब्बते लेबीया ने उन ग्रुपाशीय के पुत्र वे। हानान् की के। ठरी में ग्रावा र्थार का महारा किया । १६ । पर वधुवार्ष से प्रापे हुए वहां पहुंचकर न तो रे। दी खार्ष न पानी विवा लेगों ने धैसा ही किया । से एजूा याजक खीर पितारी के पराना के किताने मुख्य पुरुष अपने अपने पितरी के घराने के खनुसार अपने सब नाम लिखा-कर यालगा किये गये थीर दसवे महीने के पहिले दिन की इस यात की तहकीकात के लिये बैठने सरो ॥ १० । श्रीर परिले महीने के परिले दिन ली उन्धें ने उन सय पुरुषे। की बात निषटा दिई जिन्दी ने प्रन्यकाति स्तियों की व्याप्त लिया था ॥ १८ । श्रीर याजकों की सन्तान में से ये जन पाये गये जिन्हों ने अन्यनाति स्तियो की व्याद्य लिया था अर्थात् याथा-दाक् के पुत्र येशू के पुत्र श्रीर उस के भाई मासेयाह् गलीएबंर् यारीय् श्रीर गदस्याह्॥ १९। इन्हों ने द्याध मारकर यके दिया कि इस अपनी स्त्रियों की निकाल देंगे, श्रीर चन्दें। ने दोघी ठचरकर अपने अपने दीय के कारण एक एक मेढ़ा घलि किया॥ २०। थीर इम्मेर् की सतान में से दनानी ग्रीर जबदगइ, स्त्रियां व्याद्व लिई ग्रीर इस से इसाम्ल् का देाय रा । ग्रीर हारीम् की सत्तान में से मासेयाह् एलियाह्

याजाबाद् शिमी केलायाद् का कलीता कहलाता है श्रीर करी॥ २५। श्रीर इखारल् में से पराश् की संतान मे से रम्याच् विक्तियाध् मस्कियाध् मिर्यामीन् एला-सतान में से मतन्याद जक्तयाद यहीरल् शब्दी यरेमात् में से मशुद्धाम् महूक् अङ्गुयाइ याण्य णाल् और लिई थी थीर कितनों की स्त्रियों से लड़के भी यरामात्, ३०। थीर पहल्मात्राव्य की सन्तान में उत्पन्न हुए थे॥

श्रमायाद् यदीरल् श्रीर उक्तियाद्, २२। श्रीर पश्हूर् से खद्ना कलाल् बनायाद् मासेयाद् मतन्याद् वसलेल् की संतान में से एत्याएन मासेयाइ इश्माएल नतनेल् बितृ ई श्रीर मनक्ये, ३१ । श्रीर हारीम् की सन्तान योजाबाद् ग्रीर एलासा ॥ २३ । फिर लेबीया मे से में से एलीएजेर् यिश्वियाद् मस्कियाद् श्रमायाद् श्चिमान्, ३२। बिन्यामीन् मल्लुक् श्रीर शमर्याष्ट्, ३३। पतस्याद् यद्ववा खीर श्लीश्लेर्॥ २४। खीर गानेद्वारा खीर दाशूम् की सन्तान में से मत्तने मतता जावाद् में से एल्याकीव् खार डेवळीदारीं में से अल्लूस् तेलेस् एलीपेलेत् यरेमै मनक्को खार किमी, ३४। खार वानी की सन्तान में से मादे अमास् करल्, ३५। बनायाष्ट् बेद-याद् कलूही, ३६ । वन्याद् मरेमेात् एत्याशीव्, ३० । जार् मल्कित्याद् ग्रीर बनायाद्, २६। ग्रीर एलाम् की मलन्याद् मलनै यासू, ३८। बानी बिजूर्ड ग्रिमी, ३८। श्रेलेम्याइ नातान् वादायाइ, 80। मक्रद्वे शाशे शारे, श्रीर रिलयार्, २०। श्रीर बलू की सतान में से रत्यारने ४९। अवरेल् शेलेम्याद् श्रमयाद्, ४२। शब्तूम् अम-रस्याधीव मत्तन्याद् यरेमोत् बाह्याद् श्रीर श्रजीजा, याद् श्रीर योषेष, १३। श्रीर नद्या की सन्तान में से १८ । थीर देवे की सतान में से यहाहानान् इन- योग्ल् मतित्याह जाबाद जबीना इट्टी योग्ल् श्रीर न्याइ लब्बे ग्रीर श्रत्ले, २९ । ग्रीर बानी की सन्तान बनायायु ॥ ४४ । इन सभी ने श्रन्यलाति स्त्रियां व्याइ

## नहेम्याह् नाम पुरुतक ।

(महेर्ग्याह का राजा से साझा पाकर यहश्सेम् की जाना)

वेंठकर राने लगा थार कितने दिन तक विलाप करता श्रीर स्वर्ग के परमेश्वर के सन्मुख उपवास श्रीर १. हिकल्याह् के पुत्र नहेम्याइ के यह कहकर प्रार्थना करता रहा कि, धा दे स्वर्ग वचन । बीमवे बरस के के परमेग्रवर यहावा है महान श्रीर भययाग्य ईच्छर किस्लेव नाम महीने में बब में शूशन् नाम राजगढ़ तू जा अपने प्रेम रखनेहारा थीर आचा माननेहारी में रहता था, २। तब हनानी नाम मेरा एक माई के विषय अपनी वाचा पालता थीर उन पर करका श्रीर यहूदा से श्राये दुर कई रक पुरुष खाये तब करता है, दें। तू कान लगाये श्रीर खांखें खाले रह में ने उन से उन असे पुर यहूदियों के विषय का कि की प्रार्थना में तेरा दास इस समय तेरे दास यधुषाई से कूट गये थे थीर यदशसेस के विषय रखारितयों के लिये दिन रात करता रहतां हूं उसे पूका । है। उन्हों ने मुक्त से कहा जो बचे हुए लोग तू सुन ले । में इसाएलिया की पापी की जो इस वधुकार से कूटकर उस पान्त में रहते हैं सा वही लेगी। ने तेरे विबद्ध किये है मान लेता हूं में ग्रीर दुर्दछा से पड़े है ख़ीर उन की निन्दा होती है मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। । क्योंकि यस्थलेस् की शहरप्रनाष्ट ठूटी हुई श्रीर उस इस ने तेरे साम्दने बहुत खुराई किई है श्रीर जा के फाटक जले हुए है। ४। ये बाते सुनलं ही, मै बादार विधियां श्रीर नियम तू ने बायने दास मूसा

की दिये चे उन की इस ने नहीं साना ॥ द। उस विदिशा। की राजा मुक्ते भेजने की प्रसन्न हुआ छीर यवन की सीध ले हो। स ने प्रापने दास मुसा से में ने उस की लिये एक समय ठएराया ॥ छ। फिर कदा था कि यदि तुम लेगा विख्यामधात करें। ते। में ने राजा से कदा यदि राजा को आए ते। मदा-म तम की देश देश के लेगी में तितर वितर कच्या, र । पर पाँट तुम मेरी भोर फिरो श्रीर मेरी षाजाएँ माना फार उन पर चला ता चाह तुम म से घाकियाये पर लोग बाकाण की क्रोर में भी छ। तीभी में उन की यहां से ग्याहा करके उम स्थान में पर्वादंशा विषे में ने बपने नाम के निघाम के लिये चुन लिया है ॥ १०। एव व तेरे दाम ग्रीर तेरी प्रका के लेगा है जिन का तुने अपने बडे मामर्थ्य थीर यलयना राध के द्वारा हुछ। लिया है ॥ १९ । दे प्रमु विनती यह है कि तु अपने दाम की प्रार्थना पर शीर अपने उन दासी की प्रार्थना पर दो तेरे नाम का भय मानना चारते है कान लगा खार बाब बापने दान का काम मुफल कर थार उम पुरुष की उम पर दयालु कर । में ती राजा का विलामेहारा घा ॥

२. त्रातीचाच राजा के घीमध बरम के नीमान् नाम महीने में खय उस के साम्दने दाखमधु चा तब मै ने दाखमधु वठाकर राजा की दिया। इस में परिसे ती में चम के साम्दने स्दास कभी न हुन्ना था। २। से राजा ने मुक्त से पूछा हा तो रोगी नही है फिर तेरा मुंद क्यों उसरा है यह रामन ही की उदासी देशी। तय में प्रत्यन्त हर गया, ३। ग्रीर राजा से कदा राक्षा मदा जीता रहे जय यह नगर जिम मे मेरे पुरवाश्री की कबरें है उलाइ पहा श्रीर उस के फाटफ जले दुए दें तो मेरा मुद्द वयों न उतरे ॥ ४। राका ने मुक्त से प्रका फिर तू वया मौगता ये तय में ने म्यां के परमैश्यर से प्रार्थना करके, ५। राजा से कदा यदि गता की भाग श्रीर तू बापने दास से प्रमन्न दी सी मुक्ते यह दा थीर मेरे प्रस्ताओं की कवरीं के नगर का भेज कि में उसे बनाज ॥ ई। सब राजा ने जिस के पास रानी बैठी थी मुक्त से पूका तु किसने दिन लीं परदेश रहेशा श्रीर कव

नद के पार के श्रीधर्पातियों के लिये इस श्राणय की चिद्रिया सुक्ते दिई जाएं कि जय सी में यहदा की न पहुंचूं तय सों वे मुक्ते अपने अपने देश से देशकर जाने हैं॥ ६। छार मरकारी जंगल के रखवाले बासाप के लिये भी दस बागय की चिट्टी मुक्ते दिई बार कि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ की कहियो के लिये श्रीर शहरपनाइ के श्रीर उस घर के लिये जिस से में जाकर उद्याग लकही है। सेरे परसेश्वर को कृषादृष्टि मुक्त पर रही इस से राजा ने मुक्ते यह दिया। तय में ने महानट के पार के श्रीधपतिया के पास जाकर उन्दे राजा की चिट्टिया दिई। राजा ने ती मेरे म्या सेनापति श्रीर स्वार भेजे थे ॥ १० । यह सुनजर कि एक मनुष्य दगाएलिया के कल्याय का उपाय करने की प्राया है होरीनी सम्बद्धत ग्रीर तेरिबयाह नाम कर्म्मचारी जा प्रम्मोनी घा उन दोनों को बरुत ब्रा लगा॥ १९। जब मै यक्श लेम् मे पहुच गया तय यदा तीन दिन रहा ॥ १२ । तय मै थे। हे पुरुषीं मुमेत रात की चठा में ने ती कि नी की न यताया कि मेरे परमेश्वर ने यस्थलेम् के दित के लिये मेरे मन में धवा उपजाया था थार यापनी सवारी के पशु की छोड कीई पशु भी मेरे सा न था।। १३। से में रात की तराई के फाटफ टीकर निकला थीर अनगर के चाते की थार थीर कुडा-फाटक के पाम गया श्रीर यक्शलेम् की टूटी पढी रुई ग्रहरपनाछ ग्रीर **जले फाटके। को देखा ॥ १**८ । तथ में आगे बडकर सेति के फाटक ग्रीर राजा के कुरूड के पास गया पर मेरी सवारी के पशु के लिये ग्रामे जाने की स्थान न ग्रा॥ १५। तय मे रात ही रात नाले से हाकर शहरपनाह की देखता ष्ट्रया चढ गया फिर घमकर तराई के फाटक से भीतर खाया थीर यों लै। ह गया ॥ १६ । थीर दाकिम न जानते थे कि मै कहां गया श्रीर क्या करता या वरन में ने तब तक न ते। यह दियों की

PRU

<sup>(</sup>१) मूल में भला दाय।

कुद बताया था न यासको न रईसे। न हाकिमी | इन से आगे बान। के पुत्र सादीक् ने मरम्मतं किई।। उन से कहा तुम तो आप देखते है। कि इम कैसी दुर्दशा में है कि यस्त्रालेम् उजाङ् पड़ा श्रीर उस के फाटक जले दुर हैं सा खाखा इम यरुशलेम् की शहरपनाह की उठाएं कि खारी की इसारी नास-धराई न रहे॥ १८। फिर मै ने उन की वतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपाद्रिष्टि मुक्त पर कैसी हुई श्रीर राजा ने सभा से क्या क्या वाते कही थीं तब उन्दे। ने कहा आखी हम कमर बान्धकर बनाने सरी ग्रीर उन्हा ने यह भला कान करने का हियाय बांध लिया ॥ १९ । यह सुनक्तर होरोनी सम्बल्लत ग्रीर ताविय्याद् नाम कर्माचारी का अम्मानी या और ग्रेशेस् नाम एक अरबी इमे ठट्टों मे चड्राने लगे खार इमे तुष्क जानकर कडने लगे यह तुम ध्या काम करते हे। क्या तुम राजा के विषष्ठ खलवा करोगे॥ २०। तस्र में ने उन का उत्तर देकर उन से कहा स्वर्ग का परमेश्वर इमारा काम सुफल करेगा इस लिये इस उस के दास क्रमर खाधकर बनाएंगे पर यब्धलेम् मे तुम्हारा न तो भाग न इक न स्तरक है॥

(यस्य छेन् की यहरपनाह का केर बनाया जाना,)

३. लिंब एरपाशीव महायाजक ने श्रपने भाई याजकों समेत कमर बान्धकर मेह-फाटक की बनाया उन्हों ने उस की प्रसिद्धा किंद्र क्षीर इस के पह्नीं की भी लगाया क्षीर दम्मेळा नाम गुम्मट लें। घरन छननेल् के गुम्मट के पास लें। उन्हें। ने ग्रहरपनाइ की प्रतिष्ठा किई॥ ३। उस से आगे यरोद्देश को मनुष्यो ने बनाया श्रीर इन से श्रामे इसी के पुत्र जक्कूर ने बनाया ॥ इ। फिर मक्लीफाटक को इस्सना के बेटों ने बनाया उन्हों ने उस की कड़ियां लगार्थ थीर चस के पह्ने ताले थीर बेंड़े सगाये ॥ ८ । श्रीर उन से आगे मरेमेात् ने की इक्केस् का पेता श्रीर करियाइ का पुत्र या मरम्मत किई श्रीर इन से श्रामी मश्रुसाम ने की मश्रेकवेल् का याता थार वेरेकाड् का पुत्र था सरमात किई थार

न दूसरे काम करनेटारीं की ॥ १७। तब मैं ने ५। श्रीर इन से कार्ग तकाईयों ने मरस्मत किई पर उन के रईसें ने अपने प्रमुकी सेवाका जूबा श्रापनी गर्दन पर न लिया ॥ ई। फिर पुराने फ्रांटक की सरम्मत पासेह् के पुत्र यायादा ग्रीर घसे।दयाह् के पुत्र मशुद्धाम् ने किई उन्हीं ने उस की कड़ियाँ लगाई थीर उस के पहीं ताले थीर बेंड़े लगाये। श्रीर उन से आगे गिष्ठानी मलत्याइ थ्रीर मेरेा-नेासी यादीन् ने श्रीर शिबोन् श्रीर मिस्पा के मनुष्यां ने महानद की पार की अधिपति की सिंहासन की और मरस्मत कि ई॥ ८। उन से आरो इई याद् के पुत्र चक्तीरल् ने श्रीर कार मुनारा ने मरममत किई ग्रीर इस से खारी इनन्याइ ने जो गांधियों को समाज का घा मरम्मत किई थै।र उन्हों ने चौछी शहरपनाह ला यस्थलेम् को दृढ किया॥ ९। ग्रीर उन से ग्रागे हर् के पुत्र रपायाह ने जे। यहश्रलेम् के स्राधे जिले का इाकिम यो मरम्मत किई॥ १०। ग्रीर उर्न से थागे इन्दमप्के पुत्र यदायाङ्ने छापने ही घरके साम्बने मरस्मत किई ग्रै।र इस से ग्रामी दशव्याह के पुत्र इत्यू ने मरम्मत किई॥ १९। हारीम् के पुत्र मरिकयोह् ग्रीर पष्टत्मायाव् के पुत्र वस्यूव् ने एक श्रीर भागकी श्रीर भट्टी के गुम्मट को मरम्मत किई।। १२। इस से स्नागे यक्शलेस् के स्नाधे जिले के द्वाकिम द्वही।हेश् के पुत्र शस्तूम् ने स्रयनी बेटियो समेत मरस्मत किई॥ १३। तराई के फाटक की मरस्मत हानून् थीर जानेाह् के निष्ठासियों ने किई उन्ही ने उस की बनाया थै।र उस के ताले बेड़े थ्रीर पहें लगाये थै।र इतार द्वाच की शहरप्रनाह की भी अर्थात् कूढ़ाफाटक तक वनाया ॥ १४ । श्रीर कूड़ा-फाठक की मरम्मत रेकाब् के पुत्र मरिकयाद् ने किई को वेयक्केरेम् के जिले का दाकिम या उसो ने उस को वनाया ग्रीर उस के ताले वेंड़े ग्रीर पहें लगाये ॥ १५। ग्रीर सेाताफाटक की सरमत केाल्हाचे के पुत्र शल्लूम् ने किई जो मिस्पा के जिले का छाकिम चा चसी ने उस की खनाया श्रीर पाटा श्रीर उस की ताले बेंड्रे श्रीर परले लगाये श्रीर उसी ने राजा की

<sup>(</sup>१) नूस में मसा साय-।

<sup>(</sup>१) मूल ने जी गधिया का बेटा या।

का भी दासदपर से उत्तरनेहारी सीठी लें बनाया। १६। इस की पी है अज्यूक् के पुत्र नहेम्याह् ने जा बेत्सूर् के आधे जिले का शांकिम या दासद के कर्बारस्तान के साम्बने तक ग्रीर बनाये हुए पोखरे लें। बरन बीरे। के घर तक भी मरम्मत किई॥ १७। इस के पीहे बानी के पुत्र रहूम् ने कितने लेवीया समेत मरम्मत किई। इस से प्राप्ते कीला के प्राध्ने जिले के हाकिम इशव्याद् ने थ्रपने जिले की छोर से मरम्मत किई॥ १८। उस के पी है उन के भाइयों समेत कीला के आधे जिले के दाकिस देनादाद् के पुत्र बध्वे ने सरस्मत किई। ९९ । उस से यारी एक थीर भारा की सरम्मत जो गहरपनाह के मोड़ के पास शस्त्रों के घर की चढाई के साम्द्रने है येशू के पुत्र रखेर् ने किर्द जी मिस्पा का दाकिम था॥ २०। उस की पीके एक श्रीर माग की वर्षात् उसी मार से से एल्या शीव महायानक के घर के द्वार लें की मरस्मत जब्बे के पुत्र बाबक् ने सन मन से किई॥ २९। इस के पीके एक श्रीर भाग की अर्थात् रस्याधीस् के घर के द्वार से ले उसी घर के सिरे को को मरम्मत मरेमेात् ने किई को इक्के।स् का पेता श्रीर करियाह का पुत्र या॥ ३२। उस के पीके उन याजकों ने सरसात किई की तराई के मनुष्य घे॥ २३। उन के पीके बिन्यामीन् श्रीर इश्बूख़ ने श्रपने घर के सास्टने मरस्मत कि ई श्रीर इन के पोछे थलपाह ने की मासेगाह का पुत्र श्रीर श्रनन्याह का पाता था अपने घर के पास मरम्मत किई॥ २४। इस के पीहे एक ग्रीर भाग की अर्थात् था वर्षा ह के घर से ले यहरपनाह के मोड खरन उस के कोने लें। की मरम्मत देनादाद् के पुत्र विद्वर्द ने कि ई॥ ५५। फिर उसी मेा ह के साम्दने सो जंबा गुम्मट राजभवन से उभरा चुका चहरे के श्रांगन के पास है उस के साम्दने कर्ज के पुत्र , पालाल् ने मरम्मत किर्द इस के पीके परीश के पुत्र पदायाद ने मरस्मत किर्द ॥ २६ । नतीन लेगा तो खोपेल मे पूरव छोर जलफाटक के साम्हाने ले। छै।र समरे गुम्मट लें। रहते थे।। २०। पदायाह की पीछे तकी इयें। ने रक ग्रीर भाग की मरम्मत किई जी बड़े उभरे हुए

वारी के पास के शेलट् नाम क्षुयड की शहरपनाह गुम्मट के साम्हने श्रीर स्रोपेल् की शहरपनाह लें है। २८। फिर घोड़ाफाटक के उत्पर याजको ने खवने खपने घर के साम्हने मरम्मत किई ॥ २९ । इन को पी है इस्मेर् के पुत्र सादे। क् ने श्रपने घर के साम्बने मरमात किई श्रीर इसके पीछे पूरबी फाटक के रखवाले शकन्याइ के पुत्र शमायाइ ने मरम्मत किर्द ॥ ३०-। इस के पीके शेलेम्याद के पुत्र इनन्याइ ग्रीर सालाप् के इठवें पुत्र हानून् ने एक ग्रीर भाग की सरम्मत किई। इन के पीड़े बेरेक्याइ के 9ुत्र मशुद्धास् ने अपनी कोठरी के साम्हने मर्म्मत किई ॥ ३१। उस को पीके मिरिकयाद ने की सुनार था। नतीनी थीर ब्योपारियो के स्थान लीं ठहराये हुए स्थान के फाटकर के साम्हने थैं।र कोने के कोठे तक मरम्मत किर्द ॥ ३२ । श्रीर केनियाले केठि से ले भेड़फाटक ली सुनारे। श्रीर खोषारियों ने मरम्मत किई ॥

(यहूदिया के अभुवा का विरोध करना)

8. जाब सम्बद्धत् ने सुना कि यहूदी लेश शहरपनाइ की बना रहे है तब उस ने ख़ुरा माना छै।र छहुत रिसियाकार यहूदियों को ठट्टों में उडाने लगा॥ २। वह श्रपने भाइयों के श्रीर शामरीन की बेना के सास्वने या कहने लगा वे निर्वल यहूरी क्या किया चाइते हैं क्या वे वह काम अपने बल से करेंगे। क्या वे अपना स्थान द्रळ करेंगे एया वे यज्ञ करेंगे क्या वे आज ही सब कान निपटा डार्लेंगे क्या वे मिट्टी के छेरीं में के जले हुए पत्यरी की फिर नये चिरें से बनाएंगें ॥ ३। इस की पास ते। श्रासीनी तेर्रावयाह था से वह कहने लगा की करू वे बना रहे हैं यदि कोई गीदड़ भी उस पर चके ते। वह उन की बनाई हुई पत्थर की शहरपनाइ की तीड देगा॥ ४। हे इमारे परमेश्वर मुन से कि इमारा अपमान हो रहा है थै।र उन की क्रिई हुई नामधराई की उन्हों के सिर पर लैटा दे थीर उन्दे बधुशाई के देश में लुटवा दे ॥ ५ । थीर उन का अध्यम्में तू काप न दे न उन का पाप तेरे

<sup>(</sup>१) मूल में जी सुनारी का बेटा या। (२) वा हर्निम्बाद नाग फाटक। (३) मूल में वे अपने लिये छे। होंगे (B) जुल में जिलाइंगे।

मन से भूल जारा क्योंकि उन्हें। ने तुने यहरपनाह वनानेद्वारों के साम्बने रिस दिलाई ॥ ई । श्रीर इम लेगों ने शहरपनाह की वनाया श्रीर सारी शहर-पनाह खाधी कवाई ले जुड़ गई क्योंकि लेगों का मन उस काम में लगा रहा ॥

७। जब सम्बल्लत् थीर ते।विष्याद चीर प्रसिवी ष्यम्मेरिनयों थैर ष्यश्दीदियों ने मृना कि यहणलेम् की ग्रहरपनाइ की मरम्मत दोती जाती है थै।र एस में को नाको बन्द दे।ने लगे तब उन्हों ने बहुत ही बुरा माना, द। श्रीत सभी ने सक मन से ग्रीछी किई कि इम जाकर यद्यलेस् से लहेंगे स्रीर उस में ग्रहबंह डार्लेंगे ॥ ९। पर इस लोगों ने अपने 'परमेश्वर से प्रार्थना किई ग्रीर उन के दर के मारे दन के विकद्व दिन रात के पहरुए उद्दरा दिये॥ १०। थीर यहूदी कहने लगे छे।नेहारी का चल घट गया थ्रीर मिट्टी बहुत पसी है से शहरपनाह हम से नहीं बन सकती॥ ११। ग्रीर दमारे शत्रु कदने लगे कि जब ले। इस उन के बीच मे न पहुँचें थी।र चन्दे घात करके श्रद्ध काम बन्द न करे तब ले। चन की न कुछ मालूम द्वागा थ्रीर न कुछ देख पहेंगा॥ १२। फिर के। यहूदी उन के पाच रहते ये उन्हों ने सब स्थाने। से दस वार था श्राकर दम लेगों। से कदा इमारे पास लै।टना चाहिये॥ १३। इस कारण मे ने ले। यो तलवारे वर्कियां थीर धमुप देकर ग्रदर-पनाइ के पीके सब से नीचे के खुले स्थानों में घराने घराने के बनुसार बैठा दिया ॥ १४। तब मै देखकर चठा थै।र रईसें। थै।र द्वाकिमें। थै।र थै।र सब लागों से कहा उन से मत हरी प्रमु की महान् थीर भववे। इय है उसी की स्मरण करके श्रपने माइयों वेटा वेटिया स्त्रिया श्रीर घरी के लिये लड्ना॥ १५। से जब इमारे शत्रुखों ने सुना कि यह उन्हें मालूम हे। गया श्रीर परमेश्वर ने हमारी युक्ति निरफल किई है, तब हम सब के सब शहरपन। ह के पास खपने,खपने काम पर लैं।ट राये॥ १६। श्रीर वस दिन से मेरे बाधे सेवक ती वस काम में लगे

श्रीर बाघे विकेया सलवारे। धनुयो श्रीर मिलमा के। धारण किये रहते थे ग्रीर यहूदा के सारे घराने के पीके द्वाकिस रदा करते थे। १०। शदरपनाद के बनानेहारे थीर बास का कानेहारे देती भार चठाते चे अर्घात् रक दाच से काम करते ये स्नीर दूसरे दाघ से द्राथियार पकड़े रहते थे। १८। ग्रीर राज श्रपनी अपनी जांघ पर सलवार लटकाये दुर वनाते थे। श्रीर नरसिंगो का मूक्षनेदारा मेरे पास रहता था॥ ९९। सा में ने रईसे। छाकिमी श्रीर सब लोगी से कचा काम तो बड़ा थै।र फैला दुबा है थीर दम लेगा शहरपनाट पर अलग खलग एक दूसरे से दूर रहते है। २०। सा निधर से नरिस्ता तुम्हें सुनाई दे उधर ही हमारे पास एकट्टे हा जाना हमारा परमेश्वर इमारी खार से लड़ेगा ॥ २१। यां इम काम में लगे रहे थैं।र उन में से आधे पद फटने से तारीं के निकलने लें बर्कियां लिये रहते थे ॥ २०। फिर उसी समय में ने लेगो। से यह भी कहा कि एक एक मनुष्य अपने दास समेत यद्यालेम् के भीतर रात विताया करे कि वे रात की तो प्रमारी रखवासी करेग्रीर दिन की काम में समें रहे॥ २३। ग्रीर न ती में अपने कपडे उतारता या ग्रीर न मेरे भाई न मेरे सेवक न वे प्रहरूए के। मेरे खनुचर घे अपने कपढ़े चतारते वे सख को ई पानी के पास द्वीं घ्यार लिये हुए जाते ये ॥

(यहूदिया ने क्रान्येर पाया जाना)

4. तिका सेता छीर उन की स्त्रिया की खपने भाई यहूदियों के विषद्ध वड़ी विद्याहर मची । २। किसने से। कहते थे हम खपने वेटे वेटिया समेत बहुत माणी है इस लिये हमें खन्न मिलना चाहिये जिसे खाकर जीते रहें ॥३। छीर किसने कहते थे कि हम अपने खपने खेतीं दाख की वारियों छीर घरीं के। बधक रखते है महंगी के कारण इमें खन्न मिलना चाहिये ॥ ४। फिर किसने यह कहते थे कि हम ने राजा के कर के लिये अपने खेतीं छीर दाख की वारियों पर स्पैया उधार खिया ॥ ५। पर हमारा छीर हमारे भाइयों का शरीर खीर हमारे थीर हमारे थीर हमारे थीर हमारे थीर हमाने हैं तीमी हम अपने वेटे। वेटियों की दास वनाते हैं

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे सान्हने से न निष्टे।

<sup>(</sup>त) नूस'ने शहरपनाह पर पट्टी वही।

बरन इमारी कोई कोई बेटी दासी ना चुकी भी हैं ग्रीर दमारा कुछ वस नहीं चलता क्योंकि दमारे खेत थीर दाख की शारिया थीरों के हाथ पड़ी हैं। ६ । यह विल्लाइट थै।र ये यात सुनकर में ने यहुत वुरी मानी ॥ ७। तब खपने मन मे से।च विचार करके मे ने रईसें। थीर छाकिमों की घुडककर करा तम प्रपने प्रपने भाई से व्यास लेते हो। तब मै ने उन के विषद्ध एक वही सभा किई॥ ८। श्रीर में ने उन से कहा इस लोगों ने तो खपनी जीता भर व्यपने चट्टी मादयों की की व्यन्यजातियों के दाव विक गये थे दाम देकर बुराया दै फिर ज्या सुम ग्रपने भाइयें। के। वेचने पायोगे का वे इमारे राष विकींगी। तय ये सुप रते थार कुछ न कर सके । है। फिर से कदता शया की काम तुम करते है। यो प्रच्छा नहीं है वया तुम की। इस कारण हमारे घरमेश्यर का भय मानकर चलना न चाहिये कि इमारे श्रुप ले। प्रन्यजाति है से। प्रीर टस दस दिन पीड़े भांति भाति का बहुत क्ष्मारी नामधराई करते हैं ॥ १०। मै भी ग्रीत मेरे नदादामधु भी पर तीभी मै ने अधिपति के इक का भीज भाई ग्रीर वेयक उन की क्वैया ग्रीर ग्रनाज उधार, नहीं लिया क्वीकि काम का भार प्रजा पर भारी ग्रा # देते हैं पर हम इस का व्यान कोड दें॥ १९। ग्रान | १९। ऐमेरे परमेश्वर ना क्क में ने इस प्रना के लिये सी उन की उन के खेत थीर दादा थीर जलपाई किया है उसे तू मेरे दित के लिये समस्य स्वा की वारियां श्रीर घर फोर दो श्रीर जी कपैवा सन नया दारामधु श्रीर टटका तेल तुम उन से से लेते द्दा उम का मै।यां भाग कर देग ॥ १३ । उन्दों ने कहा ष्टम उन्हें फेर देंगे हींद उन से कुछ न लेगे जैसा तू कएता है येमा ही दम करेगे। तय मे ने पालके। की युलाकर उन लेगी। की यह किरिया खिलाई कि इस इसी यदन के ज्यनुसार करेंगे॥ १३। फिर में ने अपने कपडे की छोर काडकर कदा इसी रीति की कीई इम यवन की पूरा न करे उस की गरमे-क्यर साहकर उस का घर ग्रीर कमाई उउ ने बुहाए इसी रीति यद काडा जार खीर कूँका है। जार। तय सारी सभा ने कदा श्रामेन् श्रीर येरे।या की म्तुरित किई ग्रीर लेगी ने इस वक्त के यनुसार काम किया ॥ 98 । फिर जय से में यहूदा देश में उन का श्राधिपति ठदराया गया अर्थात् राजा अर्तेषय के बीचव वरस से ले उस के वसीस्विं वरस लें अर्थात् वारह

वरस लों में थीर मेरे भाई अधिपति के इक का भाजन न खाते थे॥ १५ । पर पहिले अधिपति जी मुमा से बागे घे से। प्रजा पर भार डालते घे श्रीर उन से राटी थीर दाखमधु थीर इस से ग्राधिक' वालीस ग्रेकेल् चान्दी लेले घे वरन उन की सेवक भी प्रजा के ऊपर अधिकार जताते ये पर मे रेसा न करता या क्योंकि में यदीवा का भय मानता था॥ १६। फिर मे शहरपनाइ के काम में लिपटा रहा श्रीर इम लोगों ने फुछ मूजि मोल न लिई छीर मेरे सब सेवक काम करने के लिये वदां एकट्टे रहते थे॥ १०। फिर मेरी मेज पर चानेहार रक सी प्रचास यहदी थीर हाकिम और वे भी घे जी चारी स्नोर की बान्यकातियों में से हमारे पास ब्राते घे॥ १८। ग्रीर जी दिन दिन के लिये तैयार किया जाता था से। एक यैल क प्रच्छी प्रच्छी भेडे वा बकरियां घीं श्रीर मेरे लिये चिडियाएं भी तैयार फिई जाती घीं

(शत्रुको के विरोध करने पर भी शहरपनाइ का यन मुकना)

जाव चम्बल्लत् तेर्गाबय्याच् थीर प्रस्थी गोजेस् थीर चमारे थीर शतुखीं की यह समाचार मिला कि मै शहरपनांच की बनवा चुका थीर यदापि इस समय लें भी में फाटकों में पतले न लगा चुका था तै।भी गहरपण में कोई नाका न रद गया था, २'। तव सम्बद्धत् ग्रीर ग्रीशेस् ने मेरे पास यों कहला भेजा कि श्रा इस खोना के मैदान के किसी गांव में एक दूसरे से मेंट करें। पर वे मेरी दानि करने की इच्छा करते थे॥३। पर मै ने उन के पास दूतों से कहला भेजा कि मैं ता भारी काम में लगा हूँ के यहां नहीं जा सकता मेरे यह काम क्रोडकर तुम्दारे पास जाने से यह क्यों बन्द रहे ॥ ४ । फिर उन्हों ने चार बार मेरे पास वैसी ही वात् कहला मेज़ी ग्रीर में ने उन की वैसा

<sup>(</sup>१) मूल में पीछे।

ने भयने सेवक की ख़ुली हुई चिट्टी देकर मेरे पास भेजा, दे। जिस में या लिखा था कि जाति जाति के लेगों। में यह कहा जाता है श्रीर ग्रेशेस। भी यही बात कहता है कि तुम्हारी खीर यहाँदिया की मनसा यलवा करने की है थीर इस कारण तू उम शहर-पनाइ की वनवाता है श्रीर तू इन वातीं के बनुसार वन का राजा बनना चाइता है ॥ २ ॥ छोर तु ने ग्रह्मालेस से नवी ठएराये है जी यह कहकर तेरे विषय प्रचार करे कि यहदियों से एक राजा है ख़ब गेसा ही समाचार राजा की दिया जाएगा से। प्रव पा इम एक साथ सम्मति करे ॥ द। तब मैं ने उस के पास कहला भेजा कि जैसा तु कहता है बैसा तो कुछ भी नहीं हुया तू ये वाते यपने मन से गढता है। १। वे सब सेाा यह साचकर इमे डराना चाइते चे कि उन के दाघ ठीले पहेंगे थै।र काम बन्द दे। जारमा । पर खब तू मुक्ते हियाव दे ॥

१०। ग्रीर मे श्रमायाइ के घर में गया जा क्ला- लिये चिट्टियां भेजा करता था ॥ याद का पुत्र और मदेतवेल् का प्राता या वह ता बन्द घर मे था उस ने कहा थ्रा हम परमेश्वर के भवन अर्थात् मन्दिर के भीतर खावस में भेंट करें श्रीर मन्टिर के द्वार बन्द करे क्यों कि वे लेगा सुके घात करने की आशंगे रात ही की वे सुके घात करने थाएंगे॥ १९। पर मै ने कहा क्या सुक्त रेसा मनुष्य भागे थीर मुक्त ऐसा कीन है हो प्रापना प्राय वचाने की मन्दिर में घुषे में नहीं जाने का ॥ १२। फिर में ने जान लिया कि वह परमेश्वर का भेजा नहीं है पर उस ने वह बात ईप्रवर का वचन काइकर मेरी डानि को लिये काही है खीर ताविष्णाह ख्रीर सम्ब्रह्मत् ने उसे क्षैया दे स्क्य्बा था॥ १३। उन्दों ने उसे इस कारण क्पैया देकर रक्का था कि में दर जार्स ग्रीर घैसा ही काम करके पापी ठच दं हैं। इ. इ. को अपदाद, लगाने का व्यवसर मिले श्रीहर वे, मेरी नामधराई कर सकें,॥ प8। है मेरे गर्मेप्टर ते।विध्याष्ट् सम्बह्नत् और नाग्रद्याष्ट्

द्यी उत्तर दिया ॥ प्र । तब पांचवीं खार शम्बल्लत् ं निबया ग्रीर ग्रीर जितने नवी मुक्ते डराने चाहते चे उन सब के रेसे रेसे कामों की सुधि रख ॥

१५। रुलूल् नतीने की प्रचीस्त्री दिन की आर्थात वायन दिन के भीतर शहरपनाद यन चुकी ॥-१६। जब इमारे चब शबुखीं ने यह सुना तव हमारी चारीं ग्रीर रहनेहारे सब श्रन्यजाति हर गये ग्रीर बद्दत लंडा गये क्योंकि उन्हों ने जान लिया कि यद काम इमारे परमेश्वर की ग्रीर से दुवा ॥ १०। वन दिनों से भी बहुदी रईवें। खार ता विष्णाद के बीच चिट्टी बहुत बाया जाया करती थी। १८। क्योंकि वह ब्रारह के पुत्र शकन्याह का दामाद या ग्रीर उस को पुत्र यहादानान किस ने घेरेक्याद की पुत्र मण्लाम् की बेटी की व्याद लिया या इस कारण बहुत से यहूदी उस का पत्त करने की किरिया, खाये हुए ये ॥ ९९ । थीर वे मेरे मुनते उस के भले कामी की चर्चा किया करते थीर मेरी यात भी उस की मुनाया करते थे। ग्रीर तीविय्याद मुक्ते डराने के

(यस्यतेम् का यसाया जाना )

9. ज्ञब शहरपनाद धन गई श्रीर ने ने उस के फाटक खड़े किये थीर हेवकीदार गर्वेषे फीर थीर लेवीय लाग ठदरावे गये, २। तब मै ने खपने भाई हमानी ग्रीर राखगढ के दाकिम दनन्याद की यस्त्रलेम् के याधिकारी ठदराया क्योंकि यह सञ्चा पुरुष श्रीर घटुतेरी से खोधक परमेश्वर का भय माननेहारा था ॥ है। ग्रीर में, ने उन से कहा जब लें घाम कहा न है। तब लें। यह शलेम् के फाटक न खोले जागं श्रीर खब परकर पदरा देसे रहे तब ही फाटक बन्द किये छीर वेंडे लगाये जार फिर यदशसेम् के निवासियों में से तू रखवाले ठहरा की ख़पना खपना पदरा खपने खपने घर के साम्दने दिया करे॥ ४। नगर ते। लम्बा चै। हा था पर उस में लेगा थे। हे थे ख्रीर घर घने न ये ॥ ५ । से। मेरे परमेश्वर ने मेरे मन मे यह उपकाया कि रईसी दाकिमी श्रीर प्रजाकी लोगी की इस लिये एक ट्रेक बंकि वे प्रापनी प्रापनी वंशावली के ष्मनुसार जिने सार्थ । ग्रीर सुमे पहिले पहिल

<sup>(</sup>१) यो जी मन्दिर में पुसकर जीता रहे !

<sup>(</sup>२) भूल में "बह नमूबत ।

यस्थलेम् को भाये रुखों का वंशावलीपत्र मिला थार उस में मे ने यों लिखा हुआ पाया कि, ६। जिन का बायेल् का राजा नयूकद्नेस्धर् धन्धुया करके ले गया चा उन में से प्रान्त के जो लीग बन्धुशाई से क्रूटकर, १। जरुव्यायेल् येशू नहेम्याह् अजर्याह् राम्याह् नहमानी मीर्दकी विल्यान् मिखरेत् विश्वै नरूम् थीर धाना के संग यहणलेम् श्रीर यहूदा के श्रपने व्यपने नगर की व्याये से। ये है। इसाएली प्रजा के लागों की गिनती यह है। द। अर्थात् परेश् के सतान दी इवार एक सी यदतर रं। मपत्याह के सतान तीन से यदत्तर, १०। खारद् के सन्तान क सा यायन १९। पदत्मीषाद् के सन्तान, वेशू थार याषाव् को ९९। पहरमोद्याद्य के सन्तान, पेणू थार योखाद्य के स्तान तट्याग्रीत् के स्तान ४०। केरीस् के स्तान मतान दो एकार याठ से बठारदः ९२। एलाम् के सीग्रा के स्तान पादीन् के स्तान ४८। लकाना रंतान यारच मेा चायन १३। जतू के संतान ग्राठ सा के सतान च्याया के सतान ग्रहमें के सतान ॥ ४९। पतालीस, १४। वह के सतान सात सा माठ, १५। दानान् के सतान ग्रिट्टंल् के सतान ग्रहर् के सतान, विदूर्श के संतान इस पहालीस १६। येथे के मतान ५०। राया के संतान रसीन् के सतान नकीदा के कि से बहुत के सतान दे दाना से संतान, ५१। ग्रह्मास् के संतान स्वाम के सतान तीन सा याईस १८। यदीनीकाम् के सतान क सा पासेट् के सतान ५२। येथे के सतान सूनीम् के चड्ड १९ । विश्व के सतान दे। एकार चड्ड सतान नपूर्य के सतान, ५३ । वक्तूक् के संतान २० । भादीन के संतान क सा पववन, २९ । दिन् दक्षण के सतान दृष्ट् के सतान, ५४ । वस्तीत के कियाद के सतान प्राप्तर के वंदा में से प्रदुत्तवं, २२ । सतान मदीदा के संतान दर्श के संतान, ५४ । शायम के संतान तीन की बाठाईस २३। बारी के संतान वर्की ए के संतान सीसरा के सतान तेमद् के संतान, नोन सा चार्यास. २४। टारोप् के सन्तान एक सा १६। नसीट् के सतान श्रीर हतीया के संतान॥ वारद २५। गिवीन् के लोग पनानवे, वेत्लेडेम् भीर ५०। फिर युक्तमान के दाये। के सतान अर्थात् सेति नतीया के मनुष्य मक मा प्रष्ट्राची. २० । प्रनातीत् के चंतान द्यावेरत् के मतान परीदा के चंतान, ध्रद । कं मनुष्य एक सा प्रद्वादस, २८। बेतन्माबेत् के मतुष्य व्यवालीस, २९। किर्यत्यारीम् कपीरा श्रीर बेरीत् के मनुष्य सात मा तैतालीस ३०। रामा क्रीर ग्रेया के मनुष्य क सा इक्कीस, ३१। मिक्सास् के मनुष्य एक सा बाईस, ३२। ब्रेतेल् बीर गे के मनुष्य एक सा तेईस, ३३। दूसरे नदी के मनुष्य बायन, इर । हूमरे एलाम् के सतान बारद सा चायन, इप्र। द्वारीम् के मतान तीन की घीस, इई। यरीद्री के लाग तीन सा पंतालीस, इं। लाद् धादीद् मीर ख्रोने। के लोग सात से स्क्रीस, इन। सना के लोग तीन एकार ने से तीस ॥ इर। फिर याजक

सा तिहलर, ४०। इस्मेर् के संतान एक हजार यायन पश्टूर के संतान बारह सा सेतालीस, ४२ । धारीस् की सतान एक एकार सम्रह ॥ ४३ । फिर लेबीय ये भे अर्थात दे।दवा के वंश मे से कद्मीरल्को संतान येशूको संतान चीहत्तर॥ 88 । फिर गर्विये ये घे अर्थात् आसाप् के सतान एक सा वाहतालीस ॥ ४५। फिर डेवड़ीदार ये थे स्रर्थात् श्रह्लूस् के सतान श्रातेर् के सतान तस्मान् के सतान अवकृष् के सतान इतीता के संतान थीर शेवि के संतान से। सब मिलकर एक सा प्रदृतीस दुर। ४६। फिर नतीन अर्थात् सीदा के संतान द्रमूपा के याला के सतान दकींन के सतान शिट्टेल् के सतान, प्र । श्रयत्याद् के वंतान क्षतील् के वंतान प्राकेरेत्-सवायीस् के सतान और आमान् के सतान ॥ ६०। नतीन थीर सुलैमान के दासें के मतान मिलकर तीन सा बानवे थे॥

६१। और ये वे दे जो तेल्मेलच् तेलदर्शा क्रस्क् अट्टोन् छीर इस्मेर् से यहशलेम् को गये पर अपने भागने पितर के घराने और वंशावली न वता सकी कि इसारल् के द वा नहीं ॥ ६२ । अर्थात् दलायाह को सतान ताबिष्याचु को संतान श्रीर मकोदा को संतान को सब मिलकर क. सा बयालीस थे॥ ६३। श्रीर मर्थात् येशू के घराने से से मदाबाद् के सतान नी याजकों में से दीखायाद् के संतान दक्की स् के संतान

कीर बर्जिही के चंतान जिस ने गिलादी बर्जिही की बेटियों में से एक की व्याद लिया कीर उन्हीं का नाम रख लिया था। ६४। इन्हों ने अपना अपना वंशावलीपत्र कीर कीर वंशावलीपत्रों में कूठा पर न पाया इस लिये वे अशुद्ध ठहराकर याजकपद से निकाले गये। ६५। खीर अधिपति ने उन से कहा कि जब ली करीम् खीर तुम्मीम् धारण करनेदारा कीर्च याजक न उठे तब ली तुम कीर्च परमर्पावत्र वस्तु खाने न पाओगो।

६६। सारी मण्डली के लाग मिलकर वयालीस इनार तीन सा साठ ठघरे ॥ ६०। उन की छोड़ उन के सात इसार तीन सा सैंतीस दास दासिया धीर दे। सा पैतालीस गानेहारे छीर गानेहारियां थीं ॥ ६८। उन के घोडे सात सा इतीस खन्नर दे। सा पैतालीस, ६९। कट चार सै। पैतीस खार गदरे क्र इजार सात सा बीस थे। ७०। खीर पितरीं के घराना को कई एक मुख्य पुरुषा ने काम के लिये दिया । श्राधिर्यात ने ते चन्दे मे इजार दर्कमान् साना पवास कटारे सार पाव सा तीस याजकों के श्रंगरखे दिये ॥ ७१। श्रीर पितरीं के चराना के कई एक मुख्य मुख्य पुरुपों ने उस फाम के चन्दे में बीच एकार दर्कमीन साना बीर दी इजार दो सा माने चादी दिई ॥ ७३। श्रीर श्रेप प्रजा ने की दिया से बीस एकार दर्कमीन सेना दीं दजार माने चांदी खीर सहसठ यासकी की। र्थंगरखे हुए ॥ ७३ । से यासक सेवीय देवकीदार गर्वेषे प्रजा के कुछ लेगा और नतीन और सब इंसारली अपने अपने नगर में बस गये।

(यहू वियों की। व्यवस्था सुनाई जानी )

जब सातर्वा महीना निकट स्राया तत्र मारे इस्रारली स्रपने स्रपने नगर में थे। १। तस्र उन सम्र लोगों ने एक मन होक्सर जलफाटक के साम्हने के चीक में एकट्ठे होकर रजा शास्त्री से कहा कि मूसा की जी व्यवस्था बहोवा ने इसारल् की दिसे थी उस की पुस्तक ले स्ना॥ ३। सी रजा याजक सातवे महीने के पहिले दिन की

क्या स्त्री क्या पुरुष क्या जितने सुनकर समभ सकते ये उन सभी के साम्दने व्यवस्था की ले स्नाया । अ। श्रीर यह उस की बाते भीर से दी पटर लीं उस चौक के साम्दने जो जलफाटक के साम्दने या क्या स्त्री क्या पुरुष सव सममनेदारीं की पठफर सुनाता रहा और सब लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाये रहे॥ ४। रुजा शास्त्री कांठ के एक मचान पर जा इसी काम के लिये यना या खडा हा गया और उम की दहिनी यालंग मत्तित्य। इ श्रेमा अनायाच् करिय्याच् दिल्कियाच् श्रीर मार्चेयाद् श्रीर खाई खलग पदायाद् मीशारल् मिरिक्रायाद दाशम् द्रष्टवट्टाना जक्यं द्र थीर मशुह्नाम् खडे हुए ॥ ५ । तब रज्जा ने जो सब लोगी में कंचे पर था सभी के देखते उस पुस्तक का खोल दिया श्रीर सब उस ने उम की खीला तब सब लेगा उठ खडे हुए ॥ ६ । तब रजा ने महान् परमेश्वर यहाया को धन्य कहा थै।र मब लोगों ने अपने खपने दाध चठाकर म्रामेन् यामेन् कचा ग्रीर सिर सुकाकर बापना बापना माथा भीम पर टेक्सकर यद्दीया की दयहवत् किर्द ॥ २ । स्रोर येशू द्यानी ग्रेरेव्याह् यामीन् पाक्षमूय मञ्जते चेादिया द्माचेयाद् फलीता बाजर्याच् योजावाद् दानान् पलायाद नाम लेबीय लागों की व्यवस्था समकाते गये श्रीर लाग अपने स्थान पर सहे रहे ॥ ८ । श्रीर उन्हाे ने परमेख्वर की व्यवस्था की पुस्तक में पढ़कार थ्रीर टोका सगाकर अर्थ समका दिया थीर केगे। ने पाठ की समक लिया॥ ९। तब नरेम्याए जा र्षाधपति धां ग्रीर रजा जा याजक श्रीर शास्त्री था श्रीर जा लेवीय लेखो का समका रहे थे उन्हा ने सब लोगो से कहा आज का दिन ती तुम्हारे परमेश्वर यहे।वा के लिये पवित्र है से। विलाप न करे। श्रीर न रेाश्री क्यों कि सब लेगा व्यवस्था के वचन चुनऋर रेाते रहे॥ १०। फिर उस ने उन से कहा कि बाकर चिकना चिकना भी सन करा श्रीर मीठा मीठा रस पिया श्रीर जिन के लिये कुछ तैयार नहीं हुया चन के पास वैना भेजें। क्योंकि थान का दिन इमारे प्रभु के लिये पवित्र है फिर (१) गुल में तिर्धाता। '

<sup>(</sup>१) मूस में. तिशीता ।

उदास मत रहे। व्योक्ति यदेश्या का प्रानन्द तुम्हारा । लेशों से न्यारे ही अये क्रीर खहें हाकर अपने अपने हुङ गढ़ है ॥ १९। यो लेकीयों ने सब लेगों की यह पायों और अपने पुरवाओं के अधर्म के कामा की कदकर चुप करा दिया कि चुप रहा क्योंकि काज मान लिया ॥ ३। तब उन्हों ने प्रापने प्रापने स्थान पर का दिन पश्चित्र है खीर उदाम मत रहा ॥ १२ । से । खडे दोकर दिन के ग्का पहर तक ती खपने परमेखर भय लाग खाने पीने वैना भेजने और घडा खानन्द यहावा की व्यवस्था की पुस्तक पठते और एक और करने को खले गये दम कारण कि जो यचन उन पदर श्रपने पापों की मानते श्रीर श्रपने परमेश्वर यहीत्या की ममकाये राये चे उन्हें वे समक्ष राये चे ॥

पितरीं के गराना के मुख्य मुख्य पुरुष फैं।र यासका, ने सेबीया की सीक़ी पर खडे दीकार सबे स्वर से श्रीर लेकीय लाता रुज़ा शास्त्री के पास व्यवस्था के 'ग्रपने परमेश्वर यहाँवा की दीवाई दिई ॥ ५। फिर ववन ध्यान चे मुनने की एकट्टे हुए॥ १४। यार येणू कर्मीरल् वानी एणव्रवाह् ग्रेरेव्याह् हिदि-उन्दे व्यवस्था में यह लिया हुआ मिला कि यहे।वा व्याह् श्रवन्याह् श्रीर पराह्याह् नाम लेबीयों ने कहा ने मूसा से यह आचा दिलाई घी कि दमारली खडेदी अपने परमेश्वर यहावा का अनादिकाल सार्ति मधीने के पर्व के समय भीपिंड्या में रहा से अनन्तकाल ली धन्य करें। भीर तेश महिमायुक्त करे. १५ । फ्रीर प्रपने सद्य नगरे। खीर यहणलेस् में नाम धन्य करा जाए जी सारे धन्यवाद थीर स्तुति से यों मुनाया श्रीर प्रचार किया जाए कि पहाड़ पर यहकर है। है। तू ही अर्कला यहावा है स्वर्ग वरन काकर जलपाई तैलवृत्त मेहदी खज़र खेर घने घने सब से उसे स्वर्ग बीर उस के सारे गया सार पृष्टियी यृत्तों की डालिकां ले आकार कोंचाँद्रेगां यनाओं जैसे और जी कुछ उस में दें कीर उमुद्र कीर जो कुछ उस क लिखा दे। १६। से। लोग बाहर जाकर शक्तियां में दैसभी की तूर्दी ने बनाया खीर सभी की रचा तू ले प्रायं थीर प्रपने प्रपने घर की कत घर दीर ही करता है कीर स्थां की समन्त सेना तुमी की क्रयने श्रांतानों में श्रीर प्रमेश्वर के भवन के श्रांतानों दराडवत् करती दें। 0। दे यहावा तू वही परमेश्वर में और जलफाटक के दीक मे कीर एप्रैंस के फाटक। है को प्रायास की जुनकर कर्वियों के जर् नगर मे से के चैक में में पंड्यां यना लिई ॥ १० । यरन, निकाल लाया खीर उस का नाम इवाहीम् रक्खा वितने बधुवार्थ में कूटकर लीट व्याये ये उन की द। बीर उस के मन की व्ययने माथ सञ्चा पाकर उस सारी मण्डली के लोग केरंपहियां बनाकर उन में से बासा बाधी कि मै तेरे बण की कनानिया हिलियां टिके । नुन् के पुत्र वेश के दिनी से से सस दिन एमे।रियी परिक्तियों ब्लूसिया कीर निर्माशियों का देश तक इसारितयों ने ऐसा न किया था। से यहुत हुगा और तूने अपना यह घचन पूरा सी किया बदा स्नानन्द हुआ ॥ १८ । फिर पहिले दिन से पिकले दिन लें ग्या ने दिन दिन परमेश्यर की व्यवस्था की पुन्तक में से प्रक्र पड़कर सुनाया। येौ वे सात दिन ली पर्व का मानते रहे और बाठवे दिन नियम के खनुसार मदासभा हुई ॥ (पाप का चंनीकार)

की इसाएली सप्राम किये टाट

की दगड्यत् करसे रहे॥ ४ । श्रीर येश वानी कद्-१३। स्रीर टूमरे दिन का भी सारी प्रजा के मीरल् ग्रवन्याद् श्रुद्धी शेरेव्याद् वानी ग्रीर कनानी क्यों कि तूधर्मी छै॥ ९। फिर तूने सिख से धमारे पुरसाकों के दुख पर हाँछ किई और लाल समुद्र के तीर पर उन की दोहाई सुनी ॥ १०। श्रीर फिरीन थीर उस के सब कार्मचारी बरन उस के देश के सारे लागों के दग्ड देने को लिये चिन्ह श्रीर चमरकार दिखाये क्यों कि तू जानता था कि वे उन से अभिमान करते दें थार तूने अपना रेसा घड़ा नाम किया जैसा खाता को खना है। १९। धीर तू ने उन के खारी समुद्र पहिने श्रीर सिर पर ध्रुलि डाले हुए एकट्टे हो गये॥ को ऐसा दो भाग किया कि घे समुद्र को बीच स्थल २। तब दसारल् के बंग के लोग सब प्रन्यकाति हो स्थल चलकर पार हुए थै।र जो उन को पीहे पड़े

जैसा पत्थर महाजलराशि में डाला जाए ॥ १२ । फिर तूने दिन की बादल के खंभे में दीकर खैार रात की आग के खंभे में है। कर उन की आगुआई किर्द कि जिस मार्री पर उन्हें चलना या उस मे उन को उजियाला मिले ॥ १३। फिर तू ने सीने पर्वत पर उतरकर खाकाश में से टन के साथ बार्त किई थै।र उन की सीधे नियम सची व्यवस्था थै।र बर्क्का विधियां थीर ब्राज्ञार दिई, १४। थीर उन्हे बीच किये थे उन का स्मरण न किया बरन इठ करके यहां ला वलवा करनेशारे बने कि रक प्रधान ठद्दराया कि अपने दासत्य की दशा में लैंटि। पर तू क्षमा करनेद्वारा अनुग्रहकारी श्रीर दयालु विलम्ब से काप करनेहारा श्रीर श्रतिक कामय ईश्वर है तू ने उन की न त्यागा॥ १८। वरन जब उन्हें। ने बक्रहा कालकर कदा कि तुम्हारा परमेश्वर जी तुम्हें मिस देश से कुड़ा लाया है सो यही है श्रीर तेरा खहुत तिरस्कार किया, १९। तब भी तू जो स्रति दय। सु है से। उन की जंगल मेन त्यागान ते। दिन की अगुवाई करनेहारा यादल का खभा उन पर से इट गया श्रीर न रात को र्जाजयाला देनेदारा थ्रीर उन का मार्ग दिखाने-हारा खारा का खभा॥ २०। घरन तू ने उन्हें सम-भाने के लिये श्रापने खात्मा के। को मला है दिया थीर अर्थना मान् अन्हें खिलाना न क्वेड़ा श्रीर उन की प्यास घुक्ताने की पानी देता रहा॥ २९। जालीस

थे उन की तू ने ग्राहिरे स्थानी में ऐसा डाल दिया बरस ली तू जगल में उन का ऐसा पालन पेायस करता रहा कि उन की कुछ घटीन हुई न ता उन के बस्त्र पुराने हा गये। और न उन के पांव मुजे॥ २२ । फिर तूने याज्य राज्य खीर देश देश के लेगों के। उन के वश कर दिया श्रीर दिशा दिशा में उन की बाट दिया से। वे हेश्वे।न् के राजा सीहे न और बाशान के राजा श्रीम दोनों के देशे के व्यधिकारी है। गये॥ ३३। फिर हू ने उन की सतान की आकाश की तारी की समान बहुत करकी उन्हें श्रापने पवित्र विशासदिन का चान दिया श्रीर उस'देश में पहुंचा दिया जिस के विषय तूने उन क्रापने दास मूसा के द्वारा क्राज्ञाएं क्षार विधियां कीर के पितरीं से कहा थां कि वे सस में जाकर सस के व्यवस्था दिई, १५। धीर उन की भख निटाने के। अधिकारी ही जाएंगे॥ २४। में यह उन्तान काकर माकाश से उन्दे भोजन दिया थै।र उन की प्यास उस के अधिकारिन दे। गई श्रीर तूने उनसे देश के मुकाने की चटान में से उन के लिये पानी निकाला निवासी कनानियों की दखाया थीर राजाओं थीर देश श्रीर उन्हे श्राचा दिई कि निष देश के तुम्हे देने के लेशों समेत उन की उन के हाथ कर दिया कि वे की मैने किरिया खाई हैं उस के अधिकारी होने उन से जो चाई से ई करे ॥ २५ । श्रीर उन्हों ने गढ़-को तुम उस में जाखो ॥ १६ । परन्तु उन्हों ने खार वाले नगर खार उपकाक भूमि ले लिई खार सब भाति इमारे पुरवाखो ने स्मिमान किया स्रोर इठीले बने की स्रव्ही वस्तुस्री से भरे हुए घरा के स्रार खुदे हुए छीर तेरी श्राचारंन मानीं, १९। श्रीर श्राचा मानने है। दों के श्रीर दाख श्रीर जलपाई की बारियों के को नाइ किई कीर जो आध्वर्धकर्म तूने उन के कीर सन्ते के फलवाले बहुत से वृक्षे। के अधिकारी ही गये से। ये खा खाकर तृप्त चुर श्रीर इष्ट्रपुष्ट हो। गये और तेरी बड़ी भलाई के कारण सुख मानते रहे ॥ २६ । परन्तु वे तुक्त से फिरकर बलवा करनेहारे हुए खार तेरी व्यवस्था की पीठ पीक्षे कर दिया थीर तेरे जा नखी तेरी छोर फेरने को लिये उन की चिनाते रहे उन की घात किया थ्रीर तेरा अहत तिरस्कार किया॥ ३७। इस कारण तूने उन की उन को शत्रुओं को हाथ में का दिया श्रीर उन्हों ने उन की मंकट में डाल दिया तीभी अब अब ब सकट में पडकर तेरी देशहाई देते तब तब तू स्वर्ग से उन की सुनता और तू जो खति दयाले है से। उन को छुडानेहारे ठहराता या जी उन की शत्रुकी के द्वाय से छुडाते थे ॥ ५८। पर जब अखुडन कें। चैन मिला तब तब वे फिर तेरे साम्हने बुराई करते थे इस कारख तू उन की शतुश्री की हाथ में कर देता था श्रीर वे उन पर प्रमुता करते घे तै। भी जब वे फिरकर तेरी देश्चार्द देते तब तूस्वर्ग से उन की सुनता श्रीर तूं जी

<sup>(</sup>१) नूस ने हाय उठाया है।

दयालु है से। बार बार उन की हुडाता. २९। खीर | पडे हैं ॥ ३८। खीर दस सब के कारण इस सञ्चाई के उन की चिताता या इस लिये कि उन की फिर अपनी साथ वाचा वांधते और लिख भी देते हैं और हमारे व्ययस्या के अधीन कर दे। पर वे श्रीभमान करते । श्रीक्रम लेवीय श्रीर यावक उस पर काप लगाते हैं॥ थीर तेरी पाचारं न मानते घे थीर तेरे नियम जिन की यदि मनुष्य माने तो उन के कारण जीता रऐ उन के विकट्ट पाप करते थीर एठ करके प्रापना कन्धा घटाते थीर न सुनते थे॥ ३०। तू ता बहुत ब्रास सा उन की सहता रहा कीर अपने पात्मा से निवयों के द्वारा उन्हें चिताता रहा पर वे कान न लगाते घे से तू ने उन्दें देश देश के लेगी। के दाच मे कर दिया ॥ ३९। ताभी तू ने जा खति दयालु है में। उन का थंत न कर हाला थीर न विल्गी थीर शमायाह ये ही ती याजक थे॥ र । फिर उन की त्याग दिया क्योंकि तू प्रतुग्रहकारी ग्रार । इन सेक्षीयों ने काप सगाई प्रार्थात् स्नाजन्याद् का दयालु केंग्रवर है ॥ ३० । बाद तो है हमारे परमेश्वर | पुत्र मेशू हैनादाद की संतान में से बिन के ब्रीर हे महान् पराक्रमी फार भववाग्य ईश्वर की प्रपनी। क्रद्मीएल्. १०। ग्रीर उन के भाई शबन्याह् हादि-याचा पालता खार करवा करता रहता है की वडा । याह कलीता पलायाह छानान्, ११ । मीका रहाव् कष्ट अर्थूर् के रावाकों के दिनों से ले खाव के एग्रियाए, १२। जवकूर् ग्रेरेब्याद शबन्यार, १३। देशिद-दिन लें। एमे क्रीर तमारे रावाक्षें स्विक्तों याजकों व्याह खानी श्रीर बनीनू॥ १४। फिर प्रवा के सन निवयों पुरखायों वरन सेरी मारी प्रजा का भागना प्रधानों ने काप लगाई अर्थात् परीश् पहत्मीशाव् पडा है से। तेरे लेंगे घोडा न ठलरे॥ ३३। ताभी की कुछ इम पर बीता है उस के विषय तू तो धर्मी । बादोनियाद् विग्वे बादीन्, १०। बातेर् दिन्कियाद् किर्द है। ३४। खैर इसारे राक्षाखे। खैर दाकिमी यावकों खार पुरखाखा नंन ता तेरी व्यवस्था की माना दैन तेरों प्राचात्री धीर चितीनियों की सीर ध्यान दिया जिन से तू ने उन की खिताया था। ध्य । उन्दों ने अपने राज्य में श्रीर उस यहे कस्याग के समय दे। तृते उन्दे दिया या श्रीर इस संबे चीड़े थीर उपबाद देश में तेरी सेवा न किई थीर न ग्रापने युरे कामों से फिरे ॥ ३६ । इस स्वाज कल दास हैं सा देश तू ने हमारे पितरी की दिया था कि उस की उत्तम उपन धार इसी में एम दास है। ३०। स्रीर इस की उपल से उन राजाओं की जिन्हें तूने दमारे पापी के कारक दमारे ऊपर ठटराया है घटुत धन मिलता है थीर वे हमारे शरीरी श्रीर इसारे पशुर्थी पर अपनी अपनी दन्का के अनुसार प्रभुता जताते हैं से एम यहे संकट मे

(व्यवस्था के अनुसार चलने की याचा याचनी)

१० जिन्हों ने काप लगाई से। ये दें अर्थात् दकस्याद् का पुत्र नरिम्याद को प्रधिपति चा श्रीर सिद्क्रियाद्, श्वायाद्य अवर्षाद् विर्मवाद् इ। पश्टूर् समर्याद् मस्त्रियाह्, ४। इतूश् शबन्याह् मल्लूक्, ५। द्वारीस् मरेपात श्रीवद्याह, है। दानिप्येल् शिव्नतीन् वास्क्, १। मशुद्धाम् प्रविष्याद् मिष्यामीन् ८। माज्याद् एलाम् जत् यानी. १५। युनी यज्गाद् वेवै १६। र्दं तू ने तो सञ्चार से काम किया र पर रम ने दुष्टता । व्यञ्जर, १८ । होदिय्यात् दाशूस् वेसै. १९ । हारीप् प्रनातात् नावै, २०। मापीयाश् मशुल्लाम् देसीर्, २१। मणेक्षयेल् सादीक् यद्दू, २२। पलस्याद् हानान् ब्रनायाष्ट्, २३ । द्वाजो दनन्याष्ट् दण्यूख्, २४ । दह्वी-रेश विरदा शोखेक्, २५ । रहम् एशस्ना मार्थेयाद्, २६। अधिष्याद् द्वानान् खानान्, रें । मल्लूक् द्वारीम् खार याना॥ ३=। श्रीर शेप लेशा अर्थात् याजक लेखे य डेव-कीदार गरीये थीर नतीन लाग निदान जितने परमेश्वर की व्यवस्था नानने के लिये देश देश के लेगों से न्यारे हुए थे उन सभां ने खपनी श्रपनी स्त्रियों थै।र उन घेटों वैदिया समेत जा समभानेहारे थे. 🛪 । खपने भाई रईशें में मिलकर किरिया खाई कि इस परमेश्वर की उस व्यवस्था पर खर्चेंगे जो उस के दास मूसा के द्वारा दिई गई खार श्रपने प्रमु यहाया को सब

<sup>(</sup>१) मूल में तिशीता। (व) मूस ने साप श्रीर किरिया में प्रवेश किया।

सातवे सातवे वरस में भूमि यही रहने देंगे थै।र म्ब्रपने व्यपने ऋख की उगादी क्रोड़ देंगे॥ ३२। फिर इम से।ग्री ने रेसा नियम बांध लिया जिस से इम को अपने परमेश्वर के सवन की उपायना के लिये रक एक तिहाई शेकेल् देना पहे, ३३। अर्थात् भेट की राटी थैर नित्य अनुवित्त थेर नित्य रामधित श्रीर वियामदिनों श्रीर नये चांट धीर नियत पर्छ। के वित्ताना थ्रीर थ्रीर पवित्र मेंटे ग्रीर दक्षारल् के प्रायश्चित के निमित्त पापवलियों निदान व्यपने परमेश्वर के भवन के सारे काम के वर्ष के लिये॥ इह । फिर क्या याजक क्या लेबीय क्या साधारण स्ताग दम सभी ने इस बात के उहराने के सिंव चिट्टियाँ डालीं कि अपने पितरे। के घरानें। के अनुसार घरस वरस में ठद्दराये द्वर समयों पर लकडी की भेट व्यवस्था में लिखीं हुई छात की ग्रनुवार दम श्रपने परमेश्वर यदावा की वेदी पर खलाने के लिये अपने परमेश्वर के भवन में लाया करेगी, ३५। थै।र क्षयनी खपनी भूमि की पहिली उपन ग्रीर सब भारित को वृद्धों के पहिले कल वरस वरस यद्दीया के भवन में ले श्रारंगे, इदं। श्रीर व्यवस्था में लिखी दुई बात के अनुसार अर्पने अपने परिसीछे बेटा श्रीर पशुधीं अर्थात् पवित्तीठे वक्टों बीर मेम्रीं की खपने परमेश्वर के भवन में उन याजकीं के पास लाया करेंगे जी हमारे परमेश्दर के मवन में सेवा टरल करते है, ३० । श्रीर खपना पहिला ग्रूघा हुखा बाटा बीर चठाई हुई भेटे बीर सब प्रकार के वृत्ती क्षे फल भार नया दाखमधु और टटका तेल अपने परमेश्वर को भवन की कोठरियों में याजकों के पास

प्राचारं नियम थार विधियां मानने में चैकिसी करेगी, ) जे। इमारी खेती के सब नगरीं में दशमांश सेते हैं ॥ ३०। ग्रीर इस न तो अपनी वेटियां इस देश को र्इ-। श्रीर जब जब लेवीय दशमाश र्ल तब तब सोगो को ब्याइ देंगे ग्रीर न ग्रपने घेटों के लिये उन के यंग दायन को सत्तान का कोई यावक रहा उन की छेटियां व्याह लेंगे, ३१। श्रीर जब इस देश करे श्रीर लेंबीय दशमांशें का दशमांश दमारे परमे-के लेगा विज्ञामदिन की अन वा जैर विकास वस्तुएं प्रवर के भवन की की ठरियों में अर्थात् भरदार मे वेचने की लेखाएं तब इम उन से न ती विषामदिन पहुंचाया करेगे ॥ इर । क्योंकि बिन कीठरिया में को न किसी पवित्र दिन की कुछ लोगे थीर पवित्र स्थान की पात्र थीर सेवा टइल करनेहारे याजन थैर डेबड़ीदार और ग्रवैवे रहते हैं उन में इसारली ग्रीर लेवीय श्रनाज नये दावमध श्रीर टटके तेल की उठाई हुई भेटें पहुंचारंगे। निदान हम अपने परमेश्वर के भवन की न केहिंगे ॥

(यरूदी कहा कहा यस गये)

११ • प्रजा के दाकिम ते। यह शतेम में यह ते थे खीर श्रंप से।गो ने यह उत्राने को लिये चिट्ठियां डाली कि दस मंसे रक मनुष्य यहणलेम् में लें। पवित्र नगर दे वसे स्रीर नै। मनुष्य कार कार नगरीं में बसे ॥ २ 1 थ्रीर जिन्दे। ने व्यपनी की इच्छा से यहणलेम् में घसना ठाना उन सभी की लीगे। ने धन्य धन्य कहा ॥ ३। उस प्रान्त के मुख्य मुख्य पुरुष जे। यहशलेम् म रहते थे से। ये है पर यहूदा के नगरीं में एक एक मनुष्य खपनो निज मूम मे रदता या अर्थात् इतारली याजक सेवीय नतीन थै।र मुलैमान के दासे। के सन्तान ॥ ४। यषणलेम् मं तो ऋक यहूदी श्रीर विन्यामीनी रहते थे। यहूदियों में से ती येरेस् के दंश का यातायात् जो उज्जिप्याद् का पुत्र चा यद अकर्याङ् का पुत्र यद श्रमपाद् को पुत्र यद शपत्याद् का पुत्र यद्य महललेल् का पुत्र था, ५। श्रीर मासेपाद् जी बाब्क् का पुत्र या यदं कील्दाचे का पुत्र यद देवा-याद् का पुत्र यद यदायाद् का पुत्र यट यायारीव् का पुत्र यह जर्कयीह का पुत्र यह बीलाई का पुत्र था ॥ ६ । पेरेस् के वश के जी यहशलेस् में रहते चे से सब मिलाकर चार से प्रहसठ प्रुरवीर चे॥ श्रीर विन्यामीनियों में से सस्तू की मशुद्धाम् का पुत्र या यद्य योग्द् का पुत्र यद्य पदायाद् का थीर यापनी अपनी भूमि की उपल का दशमांश पुत्र यह कीलायाह का पुत्र यह मासेवाह का पुत्र सेबीयों के पास लाया करेंगे प्रोकि सेबीय से हैं यह सेतीरह का पुत्र यह यशायाह का पुत्र या ॥

द। श्रीर उस की पीहे गव्येसरले जिस के साथ नी सी | यहाईस पुरुष ये॥ र । इन का रखवाल जिक्री का पुत्र ये। एल् चा श्रीर घस्सनूबा का पुत्र यहूदा नगर के प्रधान का नार्य या॥ १०। फिर याजकों मे से योगारीह का पुत्र यदायाद् भार याकीन्, १९। ग्रीर सरायाद् ले। परमेश्टर के भवन का प्रधान ग्रीर हिस्किप्यत् का पुत्र चा यह मशुल्लाम् का पुत्र यह सादीक् का पुत्र यह मरायात् का पुत्र यह छाही-सूब का पुत्र था. १२। थीर दन के बाठ सी याईस भाई की उस भवन का काम करते चे बीर यदायाद् ही यरोद्यास् का पुत्र था यद पलस्याद् का पुत्र यद प्रम्बी का पुत्र यद जक्यीह का पुत्र यह पश्हर का पुत्र यह मिल्कियाह का पुत्र था, १३। थीर इस के दी सा ववालीस भार को पितरें के पराने के प्रधान थे. खार समण्ये की अवरेल् का पुत्र था यह अध्जै का पुत्र यह मणिल्लेमेात का पुत्र यह इसमेर् का पुत्र चा श्रीर इन के एक से। ब्रह्माईस शूरवीर साई॥ १४। इन का रतवात दागरालीम् का पुत्र जब्दीरल् या ॥ १५। फिर लेघीया में से श्रमायाद की दश्यूय का पुत्र या यद अजीकाम् का पुत्र यद पुराध्याद का पुत्र यद युद्धी का पुत्र चा, १६। ग्रीर चट्टत श्रीर याजायाद् जी मुख्य लेबीयों में से सीर परमेश्वर के भवन के वादरी काम पर ठहरे थे, १०। श्रीर मत्तन्याष्ट् जा मीकाका पुत्र श्रीर कट्दीका पेता थ्रीर बासाए का परपाता वा थ्रीर प्रार्थना मे धन्य-याद करनेदारी का मुख्यिया था श्रीर वक्षुक्वाद् क्षा श्रपने भादयां में दूसरा या खार खट्या से। शम्मू का पुत्र श्रीर गालाल् का पाता श्रीर यहूतून् का परपाता था ॥ १८ । जो लेबीय पवित्र नगर में रहते थे सा सब मिलाकर दें। मा चैरासी थे॥ १९ । श्रीर श्रक्तूय् थीर तस्मे।न् नाम डेवकीदार थीर उन के भाई की फाटकों के रखवाले थे एक से बहतर घे॥ २०। ग्रीर शेप इसारती याजक ग्रीर सेवीय यष्ट्रदा को सब नगरीं में बापने बापने भाग पर रहते घे। २१। श्रीर नतीन लाग श्रीपेल् में रहते श्रीर नतीनों के कपर सीदा श्रीर निष्या ठवरे थे॥ २२।

थीर की लेघीय यहशलेम् में रहकर परमेश्वर के भवन की काम मे लगे रहते घे उन का मुख्या शासाए के बंग के गरीये। में का उन्नी था जे। बानी का पुत्र या यह दशस्याह का पुत्र यह मसन्याह का पुत्र यद दशस्याद् का पुत्र था॥ २३। वर्गिक उन की विषय राजा की याजा थी थीर गरीयों के दिन दिन के प्रयोजन के अनुसार ठीका प्रधन्ध या। २४। थीर प्रजा की सारे काम के लिये मधेनबेल् का पुत्र पतस्याद् की यहदा की पुत्र केरद् की श्रंश में से था सी राजा के पास रहता था॥ २५। फिर गांत्र ग्रीर उन के खेत, कुरू यट्टी किर्यंतर्था खीर उस की गायों मे, क्क दीयान् थीर उस के गांवों में, क्क यक्षट्येल् थै।र एस के जावे। में रहते थे, रहें। फिर येण मालाक्षा बेत्पेलेत्, २०। एउर्जुबाल् ग्रीर वैर्यवा थीर उस की गांवां मे, भर। थ्रीर सिक्लग् श्रीर मकोना ग्रीर उन की गावी में, अ। रविम्मीन् से।रा यर्मत्, ३०। जानीष् थीर खदुल्लास् थीर उन की गार्धा में लाकी श्रृ श्रीर उस के खेते। में अजेका थीर उस के गांवां में व वेशेंबा से ले दिन्नीस् की तराई लें। डेरे डाले हुए रक्ते थे॥ ३१। श्रीर विन्यामीनी ग्रेवा से लेकर मिक्मश्र्यया श्रीर वेतेल् श्रीर उस के गांधों में, ३३। धनातीत् नेष् धनन्याद्, इइ । हासीर् रामा गित्तम्, ३४ । द्वादीद् सबीर्दम् नवल्लत्, ३५। लेव् योना थार कारीगरा की तराई क्षारक्ते ये॥ इई। श्रीर कितने यहूदी लेघीयां के दल विन्यामीन् वे निसाये गये ॥

(बालको ग्रीर सेवीया का ग्यारा)

<sup>(</sup>१) भूस में चढ गये।

उन को भा**दयों को मुख्य मुख्य पुरुष**ंगे, ही थे ॥८८। फिर ये लेबीय गये अर्थात् येश्र विद्वर्ष कद्मी-एल् शेरेट्याइ , गहूदा थै।र वह मतन्याह् सा सपने आह्यों समेत धन्यवाद के कान पर ठहरा था ॥ १। .खीर उन के भाई, वक्षुवयाद बीर उन्ना उन के साम्दने अपनी अपनी सेवकाई में स्रो रहते थे॥ १०। और येश ने यायाकीम् की सन्माया और ,यागकीस् ने एल्याशीख की खार एएपाशीख ने यायादा की, १९। श्रीर यायादा ने यानातान की श्रीर यानातान् ने यद्दू का जन्माया ॥ १२। यायाकीम् को दिनों से ये यासक सपने सपने पितर की घराने के मुख्य पुरुष चे अर्थात् सरायाद् का ता मरायाद् विर्मयाङ्का दमग्याङ्, १३। रजा का मशुस्लास् थामयोह को यदोदानान्, १४। मन्त्रकी का ये।ना-तान् शबन्याइ का ये। चेप्, १५। दारीम् का अद्ना मरायोत् का देल्की, १६। इद्वी का जक्याए गिन्नतीन् का मधुल्लाम्, १०। खबिय्याद का जिली र्शिम्यामीन्, का मोष्रद्याद् का दिल्ते, १८। विल्जा का शस्त्र शमायाद् का यद्दोनातान्, १९। योधारीव का मत्तनै यदायाद् का उन्जी, २०। यस्तै का कस्तै ब्रामीक् का रवेर्, २१। हिल्कियाइ का इजव्याद् ग्रीर यदायाट् का नतनेल् ॥ २२ । यल्याशीव् यायादा यादानान श्रीर यद्दू के दिनों में लेबीय पितरों के घराना के मुख्य पुरुषों के नान लिखे जाते थे बीर दारा फारसी को राज्य मे याजको के भी नाम किसे जाते ये॥ ३३। जा लेळीय पितरीं के घरानीं, के मुख्य पुरुष घे उन के नाम रत्याधी स के पुत्र यो हानान् के दिनातक इतिहास की दुस्तक में लिखे जाते थे॥ २४। श्रीर लेवोगों के मुख्य पुरुष ये थे अर्थात् इसव्याद् शेरेव्याद् श्रीर कद्मीश्ल् का पुत्र येशू श्रीर उन के साम्हने उन के भाई परमेश्वर के जन टाजद की स्राज्ञा के अनुमार स्नास्त्र साम्हने स्तुति स्रीर धन्यवाद करने पर ठष्टरे थे ॥ २५ । मसन्याद् अक्यु-काइ 'स्रोवदगाइ मशुल्लाम् तत्मान् स्रोरं सक्कृत् फाटकों के यास के भगडारी का पहरा दैनेहारे डेवक्रीदार थे॥ २६ । योगाकी स्की दिने। में जी यासादाक् का पाता श्रीर येशू कापुत्र शाशीर

नरेम्यार् श्रीधपति श्रीर म्जा श्रीधपति याजक भीर शास्त्री के दिनों में ये दी थे।

(यहजलेन् की बहरपनाइ की प्रतिण्डा.) २०। कीर् यद्यलेम् की शहरपनाच की प्रतिष्ठा को समय लेखीय अपने सब स्थानीं में ठूंढे गये कि यस्त्रालेम् की पहुचाये जारं निस से प्रानन्द भीर धन्यवाद करके थै।र काक सारंगी थार वीका वका-कर थीर गाकर उस की प्रतिष्ठा करे। २८। सी गर्वेया के सन्तान यहणलेम् की चारी खार के देश से थीर नते।पातियां के जांधा से, २९। थीर बेत्-गिल्गाल् से बीर गोवा थीर श्रवमाधित के खेती से रकट्टे हुए क्योंकि गवैयां ने यस्थलेम् के प्रास्तायास गांच यसा लिये थे॥ ३०। तब याजको ख्रीर लेघीयेां ने अपने अपने की शुद्ध किया और उन्हों ने प्रजा को शीर फाटको थीर शहरपनाछ को भी शुद्ध किया। ३९। तब मे ने यहूदी छाकिमा को अहरपनाह पर चढाकर दे। बड़े दल ठहराये जा धन्यबाद करते द्वर धूमधाम के साथ चलते थे। इन में हे नक इन ते। दक्षिलन खोर अर्थात् कूडाफाटक की खोर शहर-पनाद के ज्यर जपर से बता॥ ३०। थ्रीर-इस के पी हे वी हे ये चले श्रर्थात् होशायाह् थीर यहूदा के श्राधे दाकिम, ३३। ग्रीर प्रकर्याद् रक्ना मशुद्धाम्, ३८। बहूदा विन्यामीन् श्रमायाष्ट् श्रीर विर्मयाष्ट्, ३५। श्रीर योजको के कितने पुत्र तुर्राष्ट्रया लिये हुए अर्थात् जक्रयाद् जा याद्यानान् का पुत्र या यद श्रमायाद् का पुत्र यह मलान्याह् का पुत्र यह मीकायाह् का पुत्र यद जक्कूर् का पुत्र यद खासाप् का पुत्र घा, इई।। श्रीर उस के भाई श्रमायाष्ट्र श्रकरेल् मिलले शिलले मारे नतनेल् यष्ट्रदा थीर छनानी परमेश्टर के जन दाकद के वाजे लिये हुए। ग्रीर उन के ग्रागे प्रागे रज़ा मास्त्री कुला ॥ इ०। ये साताफाटक से हा सीघे दासदपुर की सीठी पर चढ़ शहरपनाइ की जवाई पर से चलका दाकद के भवन के ज़पर से द्देशकर पूरव की छै।र , जलफाटक तक पहुने ॥ ३८। क्षीर धन्यवाद करने क्षीर धूमधाम से चलनेहारी का दूसरा दल खीर उन की पोर्ह पीर्ह मे खीर खाधे लाग उन से मिलने की शहरपनाध के उत्पर अपर

से मेट्ठी के गुम्मट के पास से चीड़ी शहरपनाइ | पवित्र करके देते थे ग्रीर लेवीय दायन की सन्तान तक, इर । फ्रार प्रमेस के फाटक ग्रीर पुराने फाटक थार महलीफाटक थार एननेल् के गुम्मट थीर क्षमिया नाम गुम्मट के पास से क्षेकर भेड फाटक लें चले श्रीर पदक्यों के फाटक के पास खर्डे है। राये ॥ ४०। तंब धन्यवाद करनेहारे। के दें।नें। दल परमेश्वर के भवन मे खड़े हो गये छै।र में ग्रार मेरे साथ ग्राधे दाकिम ४९। ग्रीर एल्पाकीम् मासेयाद् मिन्यामीन् मीकायाद् रख्यारने अक्रयाद् ग्रीरं एनन्याए नाम याजक सुरांदया लिये दूर, ४३। ग्रीर मासेवाद शमायाद रलाखार् उन्जी वहा दानान् मस्क्रियाह एलाम् श्रीर एजेर् खडे हुए । श्रीर गयेषे जिन का मुखिया यिनुद्याद या से। जर्चे स्वर से गाते बलाते रहे ॥ ४३ । उसी दिन लोगी ने बरे यहे मेलवर्ति चड़ाये छीर ग्रानन्द किया खोकि परमेख्यर ने उन की बतुत ही ख्रानन्दित किया था से। स्त्रिया थीर वासवद्वी ने भी प्रानन्द किया थीर पद्मालेम् की आनन्द की ध्वान दूर दूर ली पहुंच गर्द ॥

#### । (उपासना ग्रादि का प्रयन्थ)

४४। उसी दिन खजाने। के उठाई हुई मेटे। के पहिली परिली उपज श्रीर दशमाशी की कीटरिया के श्रीधकारी ठएराये गये कि उन में नगर नगर के येती के श्रंतुमार वे वस्तुनं सवय करें की व्यवस्था के प्रमुक्तार बाजकों श्रीर लेबीया के भाग उद्दरी घीं क्योंकि यष्ट्रदी डाजिर रानेद्दारे यासकी खार लेबीयों के कारण जानन्दित हुए ॥ ४५ । से वे श्रपने परमेशवर के काम श्रीर शहुँता के विषय चैकिसी करते रहे श्रीर गर्वेषे श्रीर हेवकीदार भी दालद थ्रीर उसंके पुत्र सुलेमान की स्नाचा के स्नानुसार यैश ही करते रहे ॥ ४६ । प्राचीनकाल व्यर्थात् दाजद श्रीर श्रासाप् के दिनों से तो ग्रहेयों के प्रधान सेते धे श्रीर परमेश्वर की म्तुति बीर धन्यवाद के शीत गावे जाते थे ॥ ४० । श्रीर अन्व्यायेन् कीर नदेम्वाद् के दिनों में मारे इसारली शबैयो ग्रीर हेंघठीवारी के दिन दिन के भाग देते रहे थीर लेबीयों के यंत्र

के श्रम पश्चित्र करके देते थे।

(कुरीतिया का मुधारा जाना)

१३ जुमी दिन सूचा की पुस्तक लेगी। की पठकर सुनाई, गई श्रीर उउ में यह लिखा दुया मिला कि कोई अस्मोनी वा सीखाबी परमेश्वर, की सभा में कभी न खाने पाए, २। ब्रोकि - उन्हों ने अन जल लेकर इसा-एलिया से भेंट न किई घरन विलास की उन्दे खाप देने के लिये दक्षिया देकर बुलवाया। तै।भी इमारे परमेश्यर ने साप की सन्ती आशीप ही दिलाई॥ ३। यद व्यवस्था भुनकार उन्देश ने इसारल् में से मिली जुली हुई भोड़ क्ष्मा अलग कर दिया।

8। इस से परिले रह्याशीस् याजक जो, हमारे परमेश्वर के भवन की कोठरियों का विधकारी ब्रीर तीवियाद का संबन्धी था, ५,। उस ने तेवियाह के लिये एक बड़ी की ठरी ठररा रक्क्बी भी जिस मे परिले अनुबालि का सामान श्रीर लोवान श्रीर पान्न थीर धनाज नये दाखमधु थीर टटके तेल के दश-माश्र जिन्हे लेबीयोः गर्धैयो श्रीर डेबक़ीदारी की हेने की काचा थी थार याककों के लिये उठाई हुई भेंटें भी रक्खी जाती थी।। इ.। पर उस सारे समय सै यरुशसेम् मेन रहता था क्यों कि वाचेल् के राज़ा ग्रर्तक्षत्र के वत्तीसवे वरस में मे राजा के पास गया फिर कितने दिन पीछे राजा से कुट्टी मागकर मे यह-श्रलेम् की, आया तब मै ने जान लिया कि एल्याशीव् ने ताविष्याद के लिये परमेश्वर के भवन के श्रांगनी में एक क्लोठरी ठग्नराकर क्या ही बुराई किई है। द। से में ने बहुत बुरा माना श्रीर ते।बियाइ क् सारा घरेलू सामान उस कीठरी में से फ्रींक दिया। ए। तब मेरी श्राचा से वे काठरियां शृत्व किर्द गर्झ थीर में ने परमेज्वर के, भवन के पात्र छीर अनुवाल का सामान हीर लोखान उन में फिर रखा दिया। १०। फिर में ने ज्ञान लिया कि लेकीयीं के भाग नहीं दिये गये श्रीर इस कारण काम करनेहारे लेकीय खीर राघेंगे प्रापने खपने खेत की भारा राथे

धरमेश्वर का भवन क्यो त्यांगा गया है। फिर मै ने उन को एकट्टा कारके एक एक के स्थान पर उद्दरा दिया।। १२। तब से सब यहूदी प्रनाज नये दाखमधु थीर रटके तेल के दशमांश भगडारी में लाने लगे॥ १३। बीर में ने भगदारों के अधिकारी शेलेम्याह याजक थ्रीर सादीक् मुशी की थ्रीर सेबीयों में से पदायाह को श्रीर उन की नीचे हानान की की मतन्याह का पाता थार जवकूर का पुत्र था उत्तरा दिया थे ता विश्वास्यास्य शिने जाते श्रे श्रीर अपने भाष्ट्यों के बीच बांटना उन का काम था।। पर। हे मेरे परमे-प्रवर मेरा यह काम मेरे कित के लिये स्मरण रख छीर की की सुकर्स में ने व्यपने परमेश्वर के भवन थीर उस में की बाराधना के विषय किये हैं उन्हें न व्यक्तरा ।

१५। उन्हीं दिनीं में में ने यहुदा से कितनीं की देखा जी विश्वामदिन की है।दी में दाख रेदिते श्रीर प्रिलियों की ले जाते और ग्रदिशं पर लादते थे वैसे ही वे दाखमध्र दाख अजीर श्रीर भांति भांति के ब्राम विचामदिन की यखशलेम् मे लाते थे तब जिस दिन वे भोजनवस्त वेचते थे उसी दिन में ने उन की चिता दिया ॥ १६ । फिर उस में सेारी लेगा रहकर मक्ली थार भांति भांति का सीदा ले साकर यह-दियों के दाण यहणलेम् से विचासदिन की वेचा करते थे। १०। से में ने यहूदा को रईसे की डांठ-कर कहा तुम लेगा यह क्या बुराई करते दी जी विधामदिन की अपवित्र करते है। १८। क्या इमारे पुरक्षा ऐसा न करते थे कीर क्या दमारे पर-मेख्वर ने यह सारी विपत्ति हम पर खार इस नगर पर न डाली तैाभी तुम विश्वामदिन की अपविश्व करने से इसायल् पर मरनेयार का कीम और भी भडकाते हो ॥ १९ । से अब विश्रामदिन के पहिले विन को समझलेम् के फाटकी के यासपास अधिरा दोने लक्ष्ये तब मेने बाता दिन्दे कि उन को पही वल्द किये जार्थ ग्रीर महभी ग्राचा दिई कि वे विष्णमदिन के पूरे होने तक खोले न जाएं तब (१) मूल में मिछा।

हैं॥ १९। तस्र में ने हासिमीं की डांटकर कहा। में ने अपने सितने सेवकीं की माटकीं के पाधिकारी ठहरा दिया इस लिये कि विश्वासदिन की कीई धाम भीतर जाने न पाए ॥ २० । से। व्योपारी और मांति मांति के सीदे के घेचनेटारे यक्यलेस् के बाहर दी एक घेर टिके॥ २१। तय मै ने उन की चिता-क्षर कहा तुम लीजा शहरपनाद की साम्दने क्यों टिकते दे। यदि तुम फिर ऐसा करे। ते। में तुम पर द्वाय बढाउंगा । से उस समय से वे फिर विश्वास-दिन की न आये॥ ३३। तब मै ने लेबीयां की ब्राज्ञा दिई कि ब्रापने ब्रापने की शुद्ध करके फाटकी की रखवाली करने के लिये आया करे। इस लिये कि विश्वासदिन पवित्र माना जाए। हे मेरे परमेश्वर मेरे हित के लिये यह भी स्मरण रख खीर खपनी बही क्रक्या के अनुसार मुक्त पर तरस कर ॥

**२३। फिर उन्दों दिनों से सुक्त को ऐसे यहुदी** देख पड़े जिन्दों ने अश्वोदी अम्मानी और भे।आंबी स्तियां व्याद्य लिई घीं॥ २४। श्रीर उन के लढके-वालों की ग्राधी बाली ग्रश्दोदी घी श्रार व यहूदी बाली न बाल सकते थे दोनां जाति की बाली वालते थे॥ २५। से। में ने उन की। डांटा बीर कीसा थीर उन में से कितनी की पिटया दिया श्रीर उन के वाल नुचवाये श्रीर उन की परमेण्वर की यह किरिया खिलाई कि एम अपनी घेटियां उन के बेटों के साथ न व्याहेंगे थीर न खपने लिये द्या प्रपने घेटों के लिये उन की घेटिया ज्याह लेगे ॥ न्दं। क्या रकारत् का राजा सुलैमान देशी प्रकार के याप मे न फसा था तीभी खड़तेरी जातियां में उस को तुल्य को ई राजा न हुआ थीर छह अपने परमे-श्वर का विष भी था थीर परमेश्वर ने उसे सारे इसाएस् को कपर राजा किया पर उस की भी प्रन्यकारित स्त्रियों में पांच में पंताया ॥ २० । से। क्या इस तुम्हारी सुभक्तर ऐसी वही खुराई करे कि बिरानी स्त्रियां व्याद्यकर श्रापने प्रामेश्वर की विष्टु पाप करे। २८। खीर रुल्याशीय भहायासक की पुत्र योगादाका एक पुत्र देशोनी सम्ब्रह्मत्का दामाद दुया या से में ने उस की वापने पास से भगा दिया । २९ । हे मेरे परमेश्वर उन की हानि को लिये

ती दा जाना समरख रख ॥ ३० । से मैं ने उन को उहरा दिये श्रीर पहिली पहिली उपल के देने का प्रवध सय प्रन्यजातियों से शुट्ठ किया श्रीर एक एक याजक किया । दे मेरे परमेश्वर नेरे हिस की लिये मेरा थीर सेवीय की बारी श्रीर काम उद्दराया॥ ३९। स्मरश्र रख॥

याजकपद ग्रीर याजकी ग्रीर सेबीयों की बाचा का | फिर में ने सकड़ी की भेंट से बाने के विशेष समय

## एस्तर नाम पुस्तक।

(धयर्प की जेवगार के समय यगती का पहरानी के पद से उतारा जाना )

सताईस प्रान्तीं पर प्रधात दिन्दुस्तान से लेकर कृश् देश की राज्य करता था॥ । उन्हीं दिनीं में जब क्रवर्ष राजा खपनी उस राजगृही पर विराज रहा था की जूधन् नाम राखगढ में घी, इ। उस ने प्रपने राज्य के तीसरे घरस में श्रंपने सब लाकिमों श्रीर कर्मसारियों की जेयनार फिर्ड। फारस बीर मादे के सेनापति बीर प्रान्त प्रान्त के प्रधान थीर दाकिम उस के सन्मुख या राये ॥ ४ । थार घद उन्दे बहुत दिन घरन एका सा ष्यस्त्री दिन ली ष्यपने राजियमय का धन थ्रीर षापने पर उस की सुन्यरता प्रगट हो। वह ती देखने में माडातम्य के ग्रनमील पदार्थ दिखाता ग्रा ॥ १। इतने इत्यवती थी॥ १०। खोजों के द्वारा राजा की यद दिनों के घीतने पर राजा ने य्या क्रोटे क्या यह उन आचा पाकर वश्ती रानी ने आने से नाइ किई सभी की भी की शूश्रन् नाम राजगढ़ में एक है छुए सा राजा बड़े क्रोध से जलने लगा ॥ १३। तब चे राजभवन की वारी के आंग्रन में शांत दिन की राजा ने समय समय का भेद जाननेहारे प्रशिद्धतीं से केंचनार किई ॥ ई। यहा के पर्द प्रवेत छीर नी ले सूत पूका, राजा तो नीति छीर न्याय के सब जानने दारी के घे भीर सन भीर टैंभनी रंग की डेरियों से चाँदी से ऐसा किया करता था। १४। श्रीर उस की पास के कहीं में की सममर्गर के खंभी से लगे हुए थे थीर कर्णना शेतार खद्माता तर्शीश मेरेस् मर्सना स्नीर घटां की चींकियां साने चांदी की घीं भार साल ग्रार ममूकान माम , कारस बीर मादे के साती खोले भ्येत ग्रार पीले भीर काले सामर्मर के वने हुए फर्ण चे जी राजा का दर्शन करते भीर राज्य में मुख्य पर धरी हुई थीं ॥ छ। उस जैवनार में राजा के याग्य मुख्य पदीं पर विराजते थे ॥ १५ । राजा ने पूछा कि दारामधू होल होल के सोने के पात्रों में डालकर वज्रती रानी ने राजा चयर्ष की खोजों से दिलाई राखा की उदारता से बहुतायत के साव पिलाया जाता हुई आदा न मानी से। हमें नीति के अनुसार उस

किसी को वरवस नहीं पिलाया जाता क्योंकि राजा ने तो प्रापने भवन के सव भग्डारियों की प्राचा १ - भ्रायपं नाम राजा के दिनों में वे वाते दिई थी कि जी पाएन जैसा चाहे उस के साथ वैसा हो वर्ताव करना ॥ ९ । वश्ती रानी ने भी राजा द्यी वर्ताव करना॥ ९। वश्ती रानी ने भी राजा क्षवर्षकी राजभवन में स्त्रियों की जेवनार किई॥ ९०। सासबें दिन जब राजा का मन दाखमधु में मग्रन चा तख उस ने महूमान् विज्ता हर्वेना विग्ता अवग्ता जेतेर श्रीर कर्कच् नाम साते। खोजीं की को चवर्ष राजा के चन्मुल चेत्रा ठहल किया करते चे श्राचा दिश्वे कि, १९। वश्ती रानी के। राजमुक्तुट धारण किये दुर राजा के सन्मुख से थाओं इस लिये कि देश देश के लोगा और दाकिनी था। द। पीना ता नियम की ग्रनुसार दीता था से क्या करना चाहिये॥ १६ । तब ममूकान् ने राजा

थीर द्वांकिमों के सुनते उत्तर दिया वश्ती रामी ने क्षा टेढा काम किया से न केवल राजा से किया सारे हाकिमां से श्रीर उन सारे देशों के लोगो। से भी किया जो राजा क्यर्प के सब प्रान्तों में रहते है। १७। कैसे कि रानी के इस काम की चर्चा सब स्त्रियों की मिलेगी थीर बढ़ यह कहा जाएगा कि राजा चवर्ष ने ती वश्ती रानी की यापने साम्हने से ग्राने की ग्राज्ञा दिई पर श्रह न ग्रार्च तथ है ग्रापने ग्रापने पति को तुच्छ जानने सीगी। १८। कीर आज के दिन फारसी और मादी हाकिमा की स्त्रिया रानी का काम सुनकर राजा की सब दाकिमी से ऐसा हो कहने लगीगी जिस से बहुत ही अप-मान खीर कीप देशा॥ १९। यदि राजा की भार ता उस की खोर से यह खाजा निकले खीर फार्सियों थीर मादियों के कानून में लिखी भी जार जिस से न बदल सके कि वश्ती राजा जयर्पके दन्तुख फिर श्राने न पार श्रीर राजा पटरानी का पद किसी दूसरी को दे जो उस से अच्छी हो ॥ २०। और जल राजाकी यह श्राचा इस की सारे बडे राज्य मे सुनाई जाएगी तब सब पविधां क्वेट बहे अपने ष्रपने पत्ति का । स्रादरमान करती रहेगी ॥ २९। यह वचन राजा और दाकिमी की माया और राजा ने ममुकान् का कहा माना, २२। श्रीर अपने राज्य मे क्षर्यात् एक एक प्रान्त के अवरीं में और एक एक जाति की द्याली में चिट्ठियां भेजीं कि सब पुष्प अपने अपने घर में अधिकार चलार श्रीर अपने लागों की बाली बाला करे॥

( रस्तेर् का पटरामी बन जाना-)

र वातों के पीके बब राजा सपर्प की जलजलाइट ठळी हो गई तब उस ने वण्तीकी श्रीर को काम उस ने किया था श्रीर को उस के विषय ठाना गया या उस की सी। सुधि सिंही। २। तव राखा के चिवक जी उस के टहलूर थे कहने समें ताला के लिये मुन्दर मुन्दर खटान क्षुवारियाः ठूँकी ? जाएँ॥ ३ । भीर राजा अपने राज्य

सब सुन्दर जवान कुंबारियों की श्रूश्यन् गढ़ की रन-वास में रेकंट्री करके स्तियों के रखवाले राजा के खोले 'हों की सींप दें थीर शुद्ध करने के येश्वय बक्तू रं उन्हें दिई जारं॥ 8'। तंब उन मे से की कुंबारी राजा की दृष्टि में उत्तम द्वीर से वश्ती के स्थान पर पटरानी है। जार । यह व्यात राजा की शक्ही लगी से। उस ने ऐसा ही किया।

. ५ । शूश्रन् गृढ़ में मेर्दिकी नाम एक यहूदी रहता था जो कीश् नाम एक किन्यामीनी का परपाता श्चिमीका पोलाखीर याई एका पुत्र घा ॥ ६ । अन्ह उन बन्धुओं के साथ यस्णलेम् से बन्धुआई में गया षा जिन्हें वाबेल् का राजा नवूकद्नेस्सर् यष्ट्रंदा की राजा यकीन्यन्ड् की संग्र बन्ध्रुश्रा करकी ले गया था। १। उस ने इदस्सा नांस अपनी अधिरी बहिन्।का पाला पासा था जो रसर्भो कडावती थी। क्योंकि इस की माता पिता कोई न था और यह लड्की उन्देर थीर बपवती थी थीर सब उस की माता पिता मर गये तिव मे। देवी ने उस को श्यपनी बेटी करके पाला । दा जब राजा की आजा श्रीर नियम सुनाये गये श्रीर बहुत सी जवान स्त्रियां शूणन् गढ़ में होंगे के अधिकार में एक ही कि ई गोई तब एस्तेर् भी राजमबन में स्त्रियो के रखवाले होंगे के अधिकार में शिंपी गर्ड ॥ १९। श्रीर वह जवान स्त्री । उस की द्राष्ट्र मे थाच्छी लगी थीर वह उस से प्रसम् हुआ की उस ने विना विलम्ब उसे राजमवन में से शुद्ध करने की वस्तुरं थीर उस का भाजन थीर उस के लिये वनी वुई सात सहिलिया भी दिई खीर उस की श्रीर उस की संहीतिया की रनवास में सबासे प्रक्री रहने का स्यान दिया ॥ १० । एस्तेर् ने न अपनी जाति अतार्ड थी। नियापना सुल ध्योकि मेर्सकी ने उस की खाद्मा दिन्हें थी कि उसे ने खताना ॥ १९ । में दिकी तो दिन दिन रनवास के कियान की स्वांस्टने टइलता था इस लिये किं जाने की एस्रे की सी है थीर उस की क्या दिशा॥ १२। खब एक एक कन्यो की बारी हुई कि बंद सबर्प राजा के पास जाए (थीर यह उस समय हुआ जल उस के सभा स्त्रियो के सर्व प्राक्ती में लेगों की इस लिये। ठहराए कि के लिये ठहराये हुए नियम के अनुसार बारह मास

करने के दिन इस रीति से बीत अये कि छः मांस लों गंधर्स का तेल लगाया जाता या यार क मांस सो सुगंधद्रव्य थार स्तियों के शुद्ध करने का थार थार सामान लगाया जाता था) ११३। तय इस प्रकार चे फेन्यों रोजाकी पास चाती घी कि जो कुठ उस ने मांगा घर उसे दिया गया श्रीर यह उसे सिये हुए रनवास से राजभवन में गई ॥-१४। सांम की ती यह गई थार विदान की वह लीटकर रनवास के दूसरे घर में जाकर रखेलिये। के रखघाले राजा के री के जाश्रान के अधिकार में दा गई सार यदि राखा ने उस से प्रसन्न दी उस की नाम लेकर न युलवीयाँ 'द्या ती' वद उस की पास फिर न राई ॥ १५ । जय मार्डकी के चचा अर्याहेल् की घेटी रस्तेर जिस की। मीर्इफी ने घेटी करके रक्का घा **एम** की राजा के पास जाने की वारी पहुच गई तय जी कुछ स्त्रियो के रखयाले राजा के खीं जे देगे ने उस के लिंग ठहराया था उस से खोधक उम ने थीर क्षुइत न मांगा। श्रीर जितने। ने रस्तेर् की देखा ये गय उस से प्रसन्न हुए ॥ १६ । या रस्तर् रासमयन मे राखा चयर्प के पास उस के राज्य के सातव वरस र्फ सेवेत् नाम दसवे महीने से पहुंचाई गई ॥ १०। थीर। राजा ने गरतेर् वे श्रीर वयं स्त्रियों वे श्रीधक प्रीति किई थैर थीर यथ कुंवारियों से प्रधिक्र एस के अनुग्रद श्रीर कृषा की दृष्टि उसी पर दुई इस कारण उस ने इस की सिर पर राजमुक्ट धग थ्रीर उस को बज़ती के स्थान पर रानी किया॥ ९८। तय राजा ने यापने स्व इंग्लिमी थीर कर्म्मचारिया की यही जीवनार करकी उसे रस्तेर्की खेवनार अक्षा थीर प्रान्ती में कुट्टी दिलाई ग्रीर श्रापनी उदारता के येग्ग्य इनाम भी वांटे ॥ १९९७। जव क्षुंत्रारियां दूसरी बार रक्षद्वी फिर्इ ग्राई सब मेर्दिकी राजभवन के फाटक में वैटा या॥ २०। तब तक यस्तेर् ने यापनी जाति थीर कुल न खताये घे क्योंकि मोर्दकी ने उस को। ऐसी खाचा दिई भी थार एस्तेर् मैर्दिक की बात ऐसी मानती घी जैसे कि उस के यहां

सीं व्ययदार किया ग्राया था अर्थात् उन के शृद्ध मिंदिकी राजा राजभवने के फाटक में बैठा करती या राजा के खोजे जो हेब्रकीदार भी घे उन में से विक्तान् थै।र तेरेश् नाम दे जनों ने राजा चवर्ष से बठकर उस पर छाच चलाने की युक्ति किई ॥ २२। यद बात मीर्टके का मालूम हुई खीर उस ने गस्तेर रानी को बताई श्रीर एस्तेर् ने मोर्दकी का नाम लेकर राजा की जता दिया॥ २३। तद्य तदकी-कात दीने पर यह बात सचानिक की श्रीर वे दीने। युत्त पर लटकाये गये श्रीर यदः वृतान्त<sup>े</sup> राजा के सास्टने दितदाम की पुस्तक में लिखा गया ॥

> (हांनान के द्रोह की कारण बहूदिया के सत्यानांश की पाचा दिई जानी)

इन बाती के पीके राजा क्यप ने अगार्गी दम्मदाता के पुत्र दामान् का बड़ा पद दिया श्रीर उस की बढाकर उस को लिये उस को समा को सब दाकिमी को विहासना चे जचा सिरासन उदराया॥ २ । थीर राजा को सारे कर्माचारी जो राजभवन के फाटक में रहा कारते घे दामान् के साम्दने भुककर दग्डवत करते प्रे क्योंकि राखा ने उस के विषय रेसी आचा दिई धी पर मोर्डकी न ते। सुकता श्रीर न उस की दग्रहवत् करता या ॥ ३। से राजा के कर्माचारी नी राजभवन के फाटक में रहा करते थे उन्हीं ने मोर्दकी से पूछा तू राजा की आजा क्ये। टाल देता है॥ 8। अब वे उस् से दिन दिन ऐसा दी कहते रदे और इस ने उन को न मानी तब उन्दीं, ने युद देखने की इच्छा से कि मोर्दकी की बाते उद्देशी कि नदी दामान् की वता दिया । उस ने उन की ते। वताया या कि यष्ट्रदी हू॥ ॥ । जब दामान् ने देखा कि मोर्दकी नहीं , मुकता थीर न मुम की दयहवत् करता दै तब बहुत ही जल चठा॥ ६। ग्रीर चस् ने क्रेबल मेर्दिके पर दाय चलाना तुच्छ जाना क्योकि उन्दें। ने दामान् की यद बता दिया या कि मोर्डकी किस जाति का है से दामान् ने चयर्ष के राज्य भर में रहनेहारे सारे यह दियों की भी मार्दकी यलने की समय मामती थी॥ ३९। उन्हीं दिनों में सब की साति जानकर विनाश, कर हालने का यह

नीसान् नाम पहिले महीने में हामान् ने खटार् नाम बारइवे महीने लों के रक रक दिन खीर रक रक मदीने की लिये पूर् अर्थात् चिट्ठी श्रापने साम्दने हसवाया॥ ८। श्रीर हामान् ने राजा सवर्ष से कहा तेरे राज्य की सब प्रान्तों में रहनेहारे देश देश के लेगो। के बीच तितर बितर खैर किटकी हुई एक जाति है जिस के नियम और सब लेगों के नियमें। में प्रतग हैं थीर से राजा के कानून पर नहीं चलते इस लिये छन्छे रहने देना राजा की रुखित नहीं है॥ १। से। यदि राका की भाष् ती उन्हें नाश करने की बाबा लिखी जाए थीर मे राजा के मगरारियां को द्वाच मे राजमगढार मे पहुचाने को लिये दस इतार किक्कार् चांदी दूंगा ॥ १०। तब राजा ने खपनी खंगूठो अपने दाय से उतारकर खगागी हम्म-दाता की पुत्र दामान् की की यहूदियों का बैरी था दे दिई॥ ११। स्रीर राजा ने हामान् से कहा घह खोदी तुमे दिई गई है थीर वे लेगा भी कि तू दन से जैसा तेरा जी चाहे वैसाही वर्ताव करे॥ १२। से। उसी पहिले महीने के तेरहते दिन की। राजा के लेखक बुलायें गये श्रीर हामान् की सारी श्राचा को अनुसार राजा को सब अधिपतियों श्रीर सब पानीं के प्रधाना श्रीर देश देश के लेखों के दाकिसा के लिये चिट्टियां एक एक प्रान्त के श्रद्धरीं मे खीर एक एक देश के ले।गी की बीली मे राजा चयर्प के नाम से लिखी गई थीर उन मे राजा की संगुठी की काप लगार्च गर्द। १३। ग्रीर राज्य के सर्व प्रान्ती में इस आजय की चिट्टियां इरकारी के द्वारा भेजी गई कि'एक ही दिन में अर्थात् खदार् नाम बारहवे महीने के तेरहवे दिन की क्या जवान क्या यूकृं। ध्या स्त्री क्या बालक सर्वे यहूदी विस्त्रंस घात श्रीर नाश किये चारं श्रीर उन की धन संपत्ति जूटी जार ॥ 98 । उस थाचा के लेख की नक्त सारे प्रान्तों में खूंसी दुई भेकी गई कि सब देशों के लेगा उस दिन की लिये तैयार ही जार ॥ १५ । यह आश्वा शूशन् गाँठ में दिई गई श्रीर हरकारे राजा की भारतां से फुर्ती के साँध निकल गये तब राजा कीर

किया ॥ १ । राजा क्ष्यर्थ के बारहर्षे ब्रस्स के हाम न तो जेवनार में बैठ गये पर शूशन् नगर में नीमान नाम पहिले महीने में हामान ने खटार् नाम घवराइट हुई ॥

(माईकी एरतें र की विन्ती करने के लिये उसकाता है)

8. ज्ञाब मेर्विक ने जान लिया कि क्या क्या किया गया तब बस्त्र फाड टाट परिन राख दानकर नगर के बीच , बाकर कर्चे श्रीर दुखभरे शब्द से विल्लाने लगा ॥ २। स्रीर वह राजमवन के फाटक के साम्हने पहुंचा, टाट पहिने राजभवन के फाटक के भीतर ते किसी के जाने का दुकम न घा॥ ३। थ्रीर एक एक , प्रान्त मे बादां बादां,राखाःकी आचा श्रीर नियम पहुंचा वदा वहां यहूटी बड़ा विलाय श्रीर उपवास करने थीर राने पीटने लगे वरन बहुतेरे टाट पहिने खार राख डाले हुए पड़े रहे॥ ४। ग्रीर एस्तेर् रानी की सद्देलिया थ्रीर खोजा ने जाकर उस की बता दिया तब रानी श्रीक से भर गई। श्रीर मीर्दकी के पास वस्त्र भेजकार यह कहवाया कि टाट उतारकर इन्हें पदिन से पर उस ने उन्दे न लिया ॥ ५। तब रस्तेर् ने राजा के खोड़ों में से सताक् की जिसे राजा ने उस की पास रहेने की। ठहराया था खुलाकर आ**चा** दिई कि मेर्डिकी की पास जाकर दूभ से कि यद क्या यात है श्रीर इस का क्या कारण है।। है। से इसाक् नगर के उस चैाक में जो राजभयन के फाटक के साम्हने था मोदंकी के पास निकल गया ॥ छ। तय मोर्डकी ने उस की बता दिया कि मेरे ऊपर क्या क्या खीता दे श्रीर इाम.न् ने यह दियों के नाश करने की अनुमति पाने की लिये राजभवडार में कितनी चादी , भर देने का वचन दिया यह भी ठीक वतला दिया ॥ ८। फिर यहूदियों की विनाश करने की वी आचा ज्ञान् में दिसे गई घी उस की एक नकल भी उस ने इताक़ के दाय में रस्तेर् की दिखाने के लिये दिर्द श्रीर उसे सब हाल क्रताने श्रीर यह बाचा देने की कहा कि भीतर राजा के पास जाकर श्रापने लोगो के लिये गिडांगड़ॉकर बिनती कर में र । तब इताक् ने एस्स् के पास जा मोर्दकी की

<sup>(1)</sup> मूल वें पीडा से ऐंड गई।

स्रातं कड़ युनाई ॥ १०। तब स्रस्तेर् ने इताक की मे।देकी से यह कहने की पाचा दिई कि, ११) राजा के सारे कर्माचारियों वरन राजा के प्रान्तें। के सब सोगों को भी मालूम दै कि क्या पुरुप क्या स्त्री कोई क्यों न ही जो आजा बिना पाये भीतरी आंगन में राजा के पास जार उस के मार डालने ही की षाचा है केवल जिस की ग्रीर राजा सेने का राज-दगड , बढ़ार वही बचता है पर मै अब तीज़ दिन से राजा के पास खुलाई नहीं गई॥ १२। सेा एस्तेर् की ये वार्ते मीर्दकी की मुनाई ग्राई॥ १३। तव मार्दकी ने एस्तेर् के पास यद कहला भेजा कि तू मन हो मन यह विचार न कर कि मै हो राजभवन में रदने के कारण थीर सब यष्ट्रदियों से वे बची रहूंगी ॥ १८-। क्योंकि जे। तू इस समय सुपचाप रहे तों चौर किसी न किसी उपाय से यह दिया का कुठक्रारा थैर चद्वार हा जास्या पर तू अपने पिता के घराने समेत नाथ होगी किर क्या चाने तुमें रेसे ची समय के लिये राजपद मिल गया हो।। १५। तब रस्तेर् ने मोर्दकी के पास यह कहला भेजा कि, १६। तू जाकर शूशन् के सब यहादिया की रक्तद्रा कर श्रीर तुप्त संत्र मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, तीन दिन रात न ते। कुछ खाछी छैर न कुछ पीछी थीर मैं भी अपनी चहेतिया चहित उसी रीति उपवास करंगी, थीर रेसी, डी दशा में में नियम के विक्छ राजा के पास भीतर जाजंगी थीर जी नाग है। गई ती है। गई ॥ १७ । से। मोईकी चला गया थीर एस्तेर् को ब्राचा के ब्रनुसार ही किया ॥ ,

प्रतिसरे दिन एस्तेर् , खपने राजकीय वस्त्र पहिन राजभवन के भीतरी खांगन में जाकर राजभवन के साम्दने खडी है। गई। राजा ते। ,राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के साम्दने विराजमान था॥ २। और जब राजा ने एस्तेर् रानी को खांगन में खडी हुई देखा तब वह उस से प्रस्त हुआ और अपने द्वाय का सोने का राजदगढ़ उस की खोर बढाया से

यस्तेर् ने निक्षट जाकर राजदग्रह की नेक कूई ॥ इ। तब राज़ाने, उस से पूका है एस्तेर् रानी सुभी क्या चाहियं और तू क्या मांग्रती है. नान, बीर तुमी षाधे राज्य तक दिया जाश्या॥ ४। एस्तेर् ने कहा यदि राजा की भागती याज हामान् की साथ सेकर उस जेवनार में खाए जो में ने राजा के लिये तैयार किई है। ५। तत्र राजा ने प्राचा दिई कि हामानुकी फुर्ती से ले आयो कि रस्टर् की वात मानी आए। **थे। राजा थै।र दामान् एक्तेर् की किई** हुई जेवनार में खाये ॥ ६ । खेवनार के समय जब दाखमधू पिया जाता या तब राजा ने एस्तेर से कहा तेरा बगा निवेदन है बद पूरा क्षिया जाएगा भीर तुक्या म'गती है, मांग, और श्राधे राज्य लें तुमे दिया जाएगा ॥ ७ । एस्तेर् ने इत्तर दिया मेरा निवेदन थीर जे। में मांगती दू से। यह है, दा कि यदि राजा मुक्त पर प्रसन्न दे। ख्रीर मेरा निश्चदन सुनना श्रीर जी बर में माग्रं बड़ी देना राजा की भार ती राजा थ्रीर दामान् कल उस जेवनार मे खारं जिसे मे उन के लिये करगी थैं।र कल में राला के कई के श्रमु: सार क्रबंगी ॥ ९। उस दिन हामान् श्रामन्दित ख्रीर मन में प्रस्तु होक्तर बाहर गया पर जब उस ने मोर्डकी क्षेत रासभवन के फाटक में देखा कि, बह मेरे साम्हने न ते। खड़ा दोता थीर न घरघराता है तब वह मोर्दकी के विक्रह क्रोध से भर गया ॥ 90 । तीभी घर अपने की रीक्षकर अपने घर गया और ग्रपने मिथा थीर धपनी स्त्री जेरेश की खुलवा भेका। १९२ तब हामान् ने उन से व्यपने धन का विभव ग्रीर ग्रपने लडकेबालें की बठती बीर राजा, ने उस की कैसे कैसे बढाया खीर बीर सब दाजिमों थीर अपने थीर सब कर्माचारियों से जंसा पद दिया चा इस सब का व्रखान किया। पर। द्वामान् ने यद भी कहा कि एम्हेर् रानी ने भी मुभे क्रोड़ खीर किसी की राजा के सग अपनी किई घुई जेवनार में खाने न दिया खीर कल के लिये भी राक्षा को संग उस ने मुक्ती की नेवता दिया है। **५३। तीभी जब सब मुर्भे बद यहूदी मीर्दकी राज**-मधन के फाटक में बैठा हुआ देख पहता है तब 11 - 1 4 ¢ 5

तस्य यह सम्म सेरे खेखे में कुछ नहीं हैं। 198 । उस को स्त्री जेरेश श्रीर एस के सम्ब मित्रो ने उस से कहा पदास हाथ कंचा फांसी का एक खंभा स्नाया काए श्रीरं बिहान की राजा से कहना कि एस पर मेर्हकी खटका दिया जाए तत्र राजा के सम श्रामन्द से जेवनार में खाना । इस बात से प्रस्तु ही कर हामानु ने ऐसा ही एक फांसी का खस्भा बनवाया ॥

ई जिस रात राजा की नीद न पाई शे। इस की श्राचा से स्तिहास की पुस्तक लाई गई ग्रीर वह पठकर राजा की सुनाई गई।। २। और यह लिखा हुया मिला कि जव राजा समर्प के हाकिन की देवढीदार भी ये उन में से विग्ताना थीर तेरेश् नाम दो जनें ने उस पर ष्टाच चलाने की युक्ति किई तब मार्दकी ने इसे प्रगट किया था॥ ३। तब राजा ने पूछा इस के घटले मार्दकी की क्या प्रतिष्ठा और खडाई किई गई राजा के जी सेवक उस की सेवा उदल कर रहे थे उन्हा ने उस की उत्तर दिया उस के लिये कुछ भी नहीं किया गया ॥ १ । राजा ने पूछा खांगन मे कीन है उसी समय तो हामान राजा के भवन के बाहरी श्रांगन में इस मनसा से श्राया था कि की खंभा उस ने मोर्धकी के लिये तैयार कराया था उस पर उस की लटका देने की चर्चा राजा से करे॥ धासी राजा के सेवकी ने उस से कहा शांगन में ती हामान खडा है राजा ने कहा उसे भीतर लाखी॥ ई। जल द्दामान् भीतर आया तब राजा ने उस से पूछा जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है। उस से क्या करना उचित होगा हामान् में यह सेाचकर कि मुम से अधिक राजा किस की प्रतिष्ठा करना चाइता द्यागा, १। राजा की उत्तर दिया जिस मनुष्य की प्रतिष्ठा राजा करना चाडे उन के लिये, द कीर्इ राजकीर्य यस्त्र लाया जार जी राजा पहिनता द्या थी। रेक घोडाभी जिस पर राजा सवार दोता हा'श्रीर उस के सिर पर जो राजकीय मुकुट धरा साता है। से। लाया सार ॥ ९ । फिर यह यस्त्र

कि जिस की प्रतिष्टा राजा करना चाहता है। उस से यों दी किया जाएगा ॥ १२। तय मार्टकी तो राज्यभवन के फाटक में लैंट गया पर दामान् भाट ग्राम करते थीर स्विर ठापे हुए ग्रंपने घर गया ॥ १३ । श्रीर हामान् ने श्रवनी स्त्री जेरेश् बीर व्यपने सव मित्रों से सव कुछ बखान किया जा उस पर बीता था॥ पश्व। तब उस के बुद्धिमान मित्रीं श्रीर उस की स्त्री जेरेण ने उस से कहा मेा देंकी जिस से तू नीचा खाने लगा है यदि बह बहु वियों के बंग में का दै तो तु उस पर प्रवल न होगा उस से पूरी रीति नीचा ही खारगा ॥ १८ । व उस से वाते कर दी रहे घो कि राजा के खोजों ने प्राक्षर द्वासान् की रस्रे की किई हुई जेवनार में मुर्ती से पहुंचा दिया ॥ 9 भी राका श्रीर हामान् एस्तर् रांनी की जेवनार में था गये॥ २। एस दूसरे दिन को दाखमधु पीते पीते राजा ने एसीर से फिर पूका हे रस्तेर् रामी तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जारगा खार तू क्या मांगती है, मांग, थीर श्राधे राज्य तक तुमें दिया जाएगा॥ ३। एस्तेर्रानी ने उत्तर विया है राजा यदि तू मुक्त पर प्रसन्न ही और राजा की यह भार भी तो मेरे निवेदन से मुझे श्रीर मेरे मांगने से मेरे लोगों की प्रायदान मिले ॥ 8 । क्योंकि में बीर

ग्रीर बह घोड़ा राजा के किसी बड़े हाकिम की

सेचि जारं कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना चाहता है। इस की यह अस्त्र पहिनाया जार श्रीर इस

घ्री है पर सवार करके नगर के चैक में फिराया

सार बीर उस के आगे आगे यह प्रचार किया जार

कि जिस की प्रतिष्ठा राजा करना ' चाहता है। उस

से यें ही किया जाएशा ॥ १०। राजा ने हामान् से

कहा फुर्ती करके अपने कहे के अनुसार उस यस्त्र ग्रीर उस घोडे को लेकर उस यष्ट्रदी मेर्दिकी से जी

राजभवन के फाटक से बैठा करता है बैसा ही कर

ने। कुछ तू ने कहा है उस में कुछ भी कम दीने न

पार ॥ १९ । सा हामान् ने उस घस्त्र श्रीर उस घोड़ि

की लेकर मीर्वक्षे की परिनाया थीर उसे घोड़े पर

चढाकर नगर के चैकि में या पुकारता दुआ फिराया

<sup>(</sup>१) मूस में यह सब मेरे बरायर नहीं।

मेरी जाति के लाग बेच डाले गये हैं कि हम यब विध्वंस हात सीर नाश किये जाएं। यदि इस केवल दास दासी हो जाने को लिये बेच हाले जाते ती मै चुप रहती चारी उस दशा में भी वह विरोधी राजा की हानि भर न सकता ॥ ५। तब राजा चवर्ष ने एस्तेर् रानी से पूका यह कीन है बीर कहां है जिस ने ऐसा करने की मनशा किई है॥ ६। एस्तेर वाली वह विरोधी और गत्रु यही दुष्ट हामान् है तब द्यामान राजा रानी के साम्दने भय खा गया ॥ छ। राजा तो जलजलाइट मे या मधु पीने से उठ-कर राजभवन की बारी में निकल गया थीर दामान यह देखकर कि राजा ने मेरी ज्ञानि ठानी द्वार्यी एरतेर्-रानी से प्राचदान मांगने की खडा हुआ। ८। जब राजा राजभवन की बारी से दाखमधु पीने के स्थान की लाट आया तब क्या देखा कि दामान् चनी चौकी पर जिस पर एरतेर बैठी है पहा है धीर राजा ने कहा क्या यह घर ही से सेरे साम्हने ही रानी से वरवस करना चाइता है। राजा के मुद से यह ववन निकला ही था कि रेक्को ने हामान् का मुंद ढांप दिया॥ १। तब राजा के स्थास्त्रे दाजिर रहनेदारे खोजो मे से दुर्बाना नाम एक ने राजा से कदा टामान् के यहां पचास द्वाय जवा रक फांसी का खंभा खड़ा है जो इस ने मोर्डकी के लिये वनवाया है जिस ने राजा के हित की वात कदी थी। राजा ने कदा उस की उसी पर लटका दे। ॥ १०। से। द्यामान् उसी खभी पर जो। उस ने मोर्दकी के लिये तैयार कराया था लटका दिया गया। इस पर राजा की जलजलाइट ठकी है। गई॥ (यष्ट्रियोकी अपने शत्रुकोकी धातकरनेकी अनुमति मिलनी)

दिन राजा सवर्ष ने यहूदियों के विराधी हामान् का घरवार एस्तेर् रानी की दे दिया थीर मोर्डकी राजा के सास्ते प्राम्त के श्राह्मी की प्राप्त की प्रा

एस्तेर् दुसरी बार राजा से बोली भौर उस के पांच पर शिर श्रांस बहा उस से शिक्शिकाकर बिन्ती किई कि प्रमामी दामान् की वुराई थीर यहिंदेयी की द्वानि की उस की किई हुई युक्ति निष्फल किई जाए ॥ 8 । तब राजा ने एस्तेर्की स्प्रीर सोने का राजदग्रह बकाया से स्रतेर् उठकर राजा के साम्हने खडी हुई, प्रायीर कहने स्त्री यदि राजा की यह माए थार वह मुक्त पर प्रस्तृ हा थार यह वात उस को। ठीक जान पड़े श्रीर में भी उस की। श्रव्ही लगती हूं ते। जो चिद्वियां हम्मदाता स्रगागी के पुत्र द्यामान् ने राजा को एवं प्रान्तों को यहूदियों की नाश करने की युक्ति करके लिखाई घी उन की पलटने को लिये लिखा जाए॥ ई। क्योंकि मे ती ग्रापने जाति के लेगों पर पड़नेवाली वह विपति किस रीति देख सक्ताी छै।र अपने भाष्ट्यों के सत्यानाश क्षेत्र में क्योकर देख सकूगी ॥ छ। तब राजा जयर्प ने एस्तेर् रानी से ख्रीर मीर्डकी यष्ट्रदी से कहा मै क्षामान् का घरबार ते। एस्तेर को दे खुका हू स्रोर वह फासी के खंभे पर लटकाया गया है इस लिये कि उस ने यह वियों पर दाश बढ़ाया था॥ ८। से। तुम आपनी चमका की अनुसार राजा की नाम से यह दिया को नाम पर लिखा थीर राजा की श्रंग्राठी की क्राप भी लगाओं। क्योकि के विद्वीराजा के नाम से लिखी जाए सीर उस पर उस की व्यागठी की क्राप लगाई जार उस की कीई भी पलट नही सकता ॥ ९ । से उसी समय अर्थात् सीवान् नाम तीसरे महीने के तिर्देखि दिन की राजा के लेखक व्रलाये गये ग्रीर जिस जिस बात की ग्राचा मेार्दकी ने उन्हे दिई सा यहूदिया श्रीर श्रीधपतियों श्रीर डिन्दुस्तान से ले कूण् लों जो एक सा सताईस प्रान्त है उन सभी के बाधियतियों बीर दाकिमी की र्यंत एक प्रान्स के अवदीं से स्रीर एक एक देश के लोगों की बोलों में थार यहूदियों को उन के अवरों थार बोली में सिखी गर्दे॥ १०। नाईकी ने राजा जयर्प के नाम से चिट्टियां लिखाकर कीर उन पर राजा की थंगूठी की इत्र लगाकर देग चलमेहारे, सरकारी

सब नगरी के यहादियों की राजा की ग्रार से अनुमति दिई गई कि वे मकट्रे हा अपना क्रांपेनी प्रांग विचाने के लिये खड़े दीकर किंच जाति या प्रान्त की लीगा यल करकी उन की वां उने की स्तिया थीर वालंब हो की दु ख देना चाह इन की विध्वंस घात थार नाम करने थार उन की धन स्पेति लूट लेने पार ॥ १२ । श्रीर यह राजा जायप्र की सब प्रान्ती से गर्क दिन की किया जाए श्रंथीत श्रदार नाम बारहवे महीने के तेरहवें दिन की । पेड़ । इस ब्याचा की लेख की नकलें सारे प्रान्ती में सब देशों के लेगों। के पास खुली हुई भेजी गर्इ इस लिये कि यहूदी उस दिन के लिये ग्रापने शत्रुत्रीं से पलटा लेने की तैयार हो। १४। से इंदर्कारे वेग चलनेहारे सर्कारी घोडो पर सवार हाकर रांजा की प्राचा ने फ़ुर्ती काको जल्दी चले गये थीर यह आंदा यूशन् राजगढ मे दिन्दे गई घी। १५। तब मीर्दकी नोल और स्वेत रंग के राजकीय वस्त्र पदिने सिर पर मीने का त्रहा मुकुट धरे ग्रीर यूदम सन ग्रीर वैजनी रंगका वागा पतिने हुए राजा के यन्मुख से निक्तल गया। ब्रीर ग्रूशन् नगर को लीग स्नानन्द को मारे ललकार चंडे ॥ १ई। यह दिया की आनन्द दर्प श्रीर प्रतिष्ठा हुई ॥ १७ । श्रीर जिस जिस प्रान्त ग्रीर जिस जिस नगर में जहां कही राजा की आचा बीर नियम पहुचे वहां वहां पहूदिया की सानन्द सीर हमें हुआ भीर उन्दे। ने जेवनार करके उस दिन की खुशी का दिन माना। श्रीर उस देश की लोगों में से बहुत लोगा यहूदी बन गये इस कारणे से कि उन की मन में यहूदियों का उर समा गया॥ (पूरीन् नान पर्यका ठहराश जाना )

**८**• त्राम वारहवे महीने की तेरहवे विन की जिस दिन राजा की आदा श्रीर नियस पूरा द्वाने की ये श्रीर यहूदियों की शेन्तु उन पर प्रवल होने 'को प्राशा रखते भें पर इस के जल टे यहूदी अपने बैरियों पर प्रवल हुए उस दिन, २। पहुदी लोग राजा वयप के सब प्रान्ते।

धेंरकोरी 'के द्वांचें मेल दिंद ॥ १५। इन चिहियों में | द्वांन करने का यह कर्र दन पर हाच डालें। श्रीर कोई उन का साम्द्रना न कर सका व्योकि उन का हर देश देश की मव लेगी के मन मे समाया था। ३। वरन प्रान्तों के सब हाकिमा श्रीर खंधिपतियो और प्रधाने। थीर राजा के कर्माचारियों ने यह दियों की सहायता किई क्योंकि उन के मन में मीर्दर्क का डर समा गया ॥ ४ । मीर्टकी ते। राजा के यहा बहुत प्रतिष्ठित था श्रीर उस की कीर्त्त सत्र प्रान्तीं में फैल गई घरन उस पुरुष मेर्दिकी की महिमा बढती चली गर्ड॥ ५। सा यह दिया ने अपने सब शत्रुशों की तलवार से मारकर थीर घात करके नाथ कर डाला थीर अपने वैरियों से अपनी एक्झा की अनुमार वर्ताव किया ॥ ६ । श्रीर प्रशन् रोजगङ् में यह दियों ने पांच सा मतुष्यी की घात करकी नाग्र किया ॥ छ। थीर उन्हों ने पर्यन्दाता दस्पान् वस्पाताः = । पेराता व्यवस्या व्यरोदाताः, र । पर्मश्ता यरोसे प्ररोदे कार वैज्ञाता नाम, १० । १३म-दाता के पुत्र यष्ट्रियों के विरोधी दाम न के दसी पुत्री की भी घात किया पर उन की धन की न लूटा ॥ १९ । उसी दिन गूग्जन् राजगढ़ में घात किंगे दुत्री की गिनती राखा की मुनाई गई।। ५२। सत्र राजा ने मस्तेर् रानो से कहा यह दियों ने प्रशन् राजगढ हो मे पांच मा मनुष्य स्नीर टामान के दसें पुत्र भी घात करके नाश किये है फिर राज्य के बीर थीर प्रान्ते। से उन्हों ने न जाने क्या वर्षा किया देशा अब इस से अधिक तेश निवेदन वर्षा है यह यूरा किया जाएगा थ्रीर तू वया मांगती दे यह भी तुमे दिया जाएगा ॥ १३ । एस्तेर् ने कहा यदि राजा की भार ते। शूशन् के यष्ट्रियों की खान की माई कल मी करने दिया जाए शार दामान् के दशें पुत्र फांसी के खभी पर लडकाये जाए॥ १८। राखा ने कहा रेसा किया जार से। आजा शूशन् में दिई गई ग्रीर द्यामान् को दवी पुत्र लटकाये गये ॥ १५ । श्रीर ग्रुणम् के यहूदियों ने खदार् महीने के चैदि हुने दिन की भी इकट्ठे देक्तर शूश्रम् मे तीन मैं। पुरुषें। की घात किया पर धन की न लूटा ॥ १६। राज्य में भएने यापने नगर से इकट्ठे दुए कि जो उन की के ग्रीर ग्रीर प्रान्ते। के यहूदी एकट्ठे देशकर ग्रापना श्रपना प्रांशे खंचाने की खड़े हुए ग्रीर श्रपने∫ग्रया। इस चिट्ठी की सब बाती के कारण श्रीर वीरियों में से पसहतर एजार मनुष्यों की जात जो कुछ उन्हों ने इस विषय में देखा बीर जो कुछ उन करके अपने शत्रुखों से विचान पार्यों पर धन की पर बोता यो उस के कारण भी, २०। यह दियों ने न जूटा ॥ १०। यह अदार महीने के तेरहवें दिन की किया गया श्रीर चीदहवे दिन की उन्दें। ने विद्यास कारको कोवनार ग्रीर ग्रानन्द का दिन ठिश्वराया ॥ १८ । परश्रुशन् के यहूदी अदार् महीने के सेरहन्ने दिन की श्रीर उसी भरीने के चीदहंवे दिन को रकट्ठे हुए थीर उसी नहीन की पंद्रदेश 'दिन को। उन्हों ने विश्वाम करके जेवनार श्रीर श्रीनन्द का दिन ठईराया ॥ १९। इस कारण दिहाती यहंदी की विना शहरपनाद की वस्तिया में रहते हैं वे धदार् मदीने के चौददवें दिन की सानन्द बीर जेवनार बीर खुशी बीर प्रापस में बैना भेजने का दिन करके सानते है।

२०। इन क्रांती का व्यान लिखकर मेार्दकी ने राजा चयर्ष के सब प्राक्तों में क्या निकट क्या दूर रहनेहारे सारे यदूदियों के पास चिद्रियां भेषकर, २५ । यद व्यांचा दिई कि बदारे मधीने के चैादहर्व ग्रीर उसी मंद्रीने के पेंद्रहवे दिनों की वरस वरस माना करे, ३२। जिन में यह दियों ने अपने अयुक्षों से विद्याम पाया पार बद मंदीना नाना कर जिस में शाक फ्रामन्द से श्रीर विलाप खुशी से बंदला गया थीर चन को क्षेत्रनारं ग्रीर ग्रानन्द श्रीर गक दूसरे के पास बैना भेक्षने बीर कांगाली की दान देने के दिन माने ॥ २३ । श्रीर यह दियों ने जैसा आरंभ किया चा बीर जैसा मीर्दकी ने उन्हें लिखा घैसा ही करना ठाम लिया ॥ २४ । क्योंकि इम्मदाता व्यागी का पुत्र हामान् जो सब ग्रहृदियों का बिरोधी या उसने यहादियों के नाम करने की युक्ति किर्ड ग्रीर उन्हें मिटा डालेने श्रीर लाग्न करने के लिये पूर् अर्थीत् चिट्टी डाली घी. २५। घर जल राजा ने यह जान लिया तब उस ने कांचा देकर लिखां दें कि की दुष्ट युक्ति होगां ने यह दिया के विक्र के किई से उसी की सिर पर पसट श्राए से। यह श्रीर उस की पुत्र फांसी के र्सभी पर लटकाय गये ॥ २६ । इस कारक उन दिनों का नाम पूर् शब्द से पूरीम् रक्खा की अ।ते कहा करता था।

श्रापने श्रापने लिये श्रीर श्रापनी सन्तान के लिये श्रीर उन सभी के लिये भी जी रन में मिल जाएं यह ब्राटल प्रश किया कि उस लेख के श्रनुसार बरस बरस उस के ठहराये हुए समय में हम ये दी दिन माने, २८। थीर पीकी पीकी कुल'कुल प्रान्त प्रान्त**ं नगर**ानगर मे ये दिन स्मर्थ किये श्रीर माने जाएं श्रीर दन प्रीम् नाम दिनों का नानना यहूं दियों मे से 'जाता 'न रहे श्रीर न उन का संतरण उन के वंश से मिट जार ॥ ३९ । फिर अबीहैज् की बेटी एस्तेर् रानी श्रीर मार्दकी यहूदी ने पूरीम् के विषय की यह इसरी चिट्टी स्थिर करने की बड़े श्रीधकार के साथ लिखा ॥ ५०। इस की नेकले नार्वक ने चयप की रांज्य को एक सा उताईसी प्रान्तीं को सब धृहदियों की पांच शान्ति देनेहारी श्रीर सम्त्री बांसी को साथ इस आशय से भेजीं, ३९। कि पूरीस्की उन दिनों की विशेष ठइंराये हुए समयों में में दिंकी ग्रह्दी स्रीर रस्तेर् रानी की आर्ची के अनुसार स्रीर की यह दिया ने अपने बीर अपनी संतान के लिये ठान लिया था उस के अनुसार भी उपवास और विलाय किये जार ॥ ३२ । श्रीर पूरीस के विषय का यह नियम एरतेर् की ब्याचा से भी स्थिर किया गया क्षार उम की चर्चा पुस्तक में लिखी गई।। ( नीर्दकी का नाहारण्य ) १० न्हीर राजा जवर्ष ने देश श्रीर समुद्र के टांपू दोनों पर कर लगाया । ३। और उसके माई। स्मृ और पराक्रम के कामीं और मोर्दिक की उस बढ़ाई का पूरा ब्योरा की राजा ने उस की कर दिई से। क्या मंदि श्रीर फारस के राजा-भी के द्रितिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है। इ। निदान यहूदी मेर्दिकी समर्प राजा ही के नीचे था कीर यह दियों की लेखे में घडा था थीर उमें की सब

भाई उस से प्रसन्न रहे, यह अपने लोगों की मलाई

की खोज में रहा और अपने सल लोगो से शानित

# अच्यूब नाम पुस्तक।

( ग्रस्यूम का भारी परीक्षा में परना )

१ उस् देश में खण्य नाम एक पुरुष या जो खरा खीर सीघा था श्रीर परमेश्वर का भय मानता श्रीर व्रराई से परे रहता था॥ ३। उस की सात बेटे श्रीर तीन बेटियां उत्पन्न हुई ॥ ह । फिर उस के सात हजार भेड़-बकरियां तीन इकार कट पांच सा जासी बैल ग्रीर यांच सा ग्रदिस्यां श्रीर बहुत ही दास दासियां घीं वरन उम के दतनी सर्पात थी कि पूर्यायोग में बद सब से बड़ा था। ४॥ उस के बेटे अपने अपने दिन पर एक दूसरे के घर मे खाने पीने की जाया करते कार अपनी तीनां बहिना का अपने स्मा खाने पीने के लिये खुलवा भेजते थे ॥ ५ । और जब जब जीवनार के दिन पूरे देशते तब तब ग्राय्युव उन्दे वुलवाकर पवित्र करता श्रीर वही भार उठकर उन की गिनती के अनुसार देशमञ्जल चढ़ाता था क्यों कि अग्रुख से चिता था कि क्या जाने मेरे लडकें। ने पाप करके परमेश्वर की क्रीड दिया दे। इसी रीति श्रय्यव किया करता था।

दै। एक दिन यहावा परमेण्यर के पुत्र उस के सम्बने हाजिर होने की याये थीर उन के बीच शैतान मी आया ॥ ७। यहावा ने शैतान से पूका तू कहां वे आता है शैतान ने यहावा की उत्तर दिया पृथ्वी पर श्वार उधर घूमते फिरते थीर डोलते डालते आया हू ॥ ८। यहावा ने शैतान से पूका क्या तू ने मेरे दास अप्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथिवी पर उस के तुल्य खरा और सीधा थीर मेरा मय माननेहारा थीर खुराई से परे रहनेहारा, मनुष्य थीर कीई नहीं है ॥ ९ । शैतान ने प्रदेशवा को उत्तर दिया क्या प्राप्त परमेश्वर का भय विना लाम के मानता ॥ ९०। यहा तू ने उस, की पीर उस के घर की

श्रीर उस के सब कुछ की चारों श्रीर टाइं। नहीं वाधा तू ने तो उस के काम पर श्राशीप दिन्हें हैं श्रीर उस की संपत्ति देश मर में फैल गई हैं ॥ १९। पर श्रव श्रपना हाथ वढ़ाकर की कुछ उस का है उसे कू तश्र वह निश्चय तुमी निधइका होड़ देशा ॥ १२। ग्रहीशा ने शैतान से कहा सुन की कुछ उस का है सो सब तेरे हाथ में है कियल उस के श्ररीर पर हाथ न लगाना। तब श्रीतान प्रहादा के साम्दने से चला ग्राया॥

१३। एक दिन अप्पूध के वेटे वेटियां वहे भाई के घर में खाते श्रीर दाखमधु घीते थे॥ १४। तय रक दूत ष्रयूव के पांच खाकर कदने लगा दम ता वैलों से इल जात रहे ये खार गदाहिया उन के पास चर रही थी, १७ । कि शवाई लेगा धावा करके उन की से गये श्रीर तसवार से तेरे सेवकी, की सार डाला थीर में ही श्रकेला यचकर तुमें समाचार देने को आया हू॥ १६। बद कदता ही घाकि दूसरा भी श्राकर कदने लगा कि परमेश्वर की स्नाग श्राकाश से पड़ी ग्रीर उस से भेड्यकरियां ग्रीर सेयक जलकर भस्म दे। गये यार में दी अकेला घचकर तुमे समाचार देने की फाया हू॥ १०। घर कह ही रहा या कि एक फीर खाकर कहने लगा कि कस्दी लेगा तीन ग़ोल यांधकर, जंटों, पर धाया करके उन्हें ले गये थीर तलवार से करे सेवकों की मार हाला ग्रीर में ही श्रकेला वचकर तुक्षे समाचार देने की षाया हू॥ १८। वद कह ही रहा था कि सक ग्रीर प्राकर कहने लगा तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते श्रीर दाखमधु पीते थे, १९ विक जगल की श्रोर से बड़ी प्रचर्राड वायु चली श्रीर घर के चारों कोने। की ऐसा कीका मारा कि वह खबातीं

<sup>(</sup>१) भूल ने तेरे मुख के साक्ते।

घर शिर पड़ा छीर वे सर शये थीर में ही खकीला एक मूठ़ स्त्री की बी बाते करती है कह ते इस यचकर तुभी समाचार देने की आया हू ॥ २०। तय जी परमेश्वर के द्वाच से सुख सेते दे से। क्या दुख षाण्य उठा थे।र यागा फाइ, सिर मुंडा भूमि पर भी न लें। इन सारी बातों में भी श्रायूख ने बापने शिर दर्ख्यत् ऋरके, २९। कष्टा मे अपनी मा के मुद्द से कोई पाप न किया॥ पेट से नाग निकला भीर घड़ी नाग लाट जाकाग यहाद्या ने दिया ग्रार यतेचा ही ने लिया यहावा का नाम धन्य है॥ ३२। इन सारी वातों में भी व्यव्यव ने न ती पाप किया छीर न परमेश्वर पर मुखेता का देव लगाया ॥

२ फिर एक प्रीर दिन पद्दीया परमेश्वर के पुत्र उस के साम्दर्ने द्वांबर होने की खाये थेरि उन के बीच र्यतान भी उस के साम्हने दाजिर दोने की काया ॥२। यदीया ने शैतान से पूका तू कहा से जाता है शैतान ने यद्दावा की उत्तर दिया पृणिको पर इधर उधर घूमते फिरते श्रीर डोलते डासते आया हू॥ ३। यद्योवा ने ग्रेतान से पूका क्या तूने मेरे दास प्रायुव पर ध्यान दिया है कि पृथियो पर उस के सुख्य खरा और सीधा और मेरा भय माननेशारा श्रीर द्युराई से परे रहनेशारा मनुष्य थीर कोई नहीं है थीर यद्योप तू ने मुभे उस की धिना कारण सत्यानाश करने का उभारा तीभी वध व्यव लें व्यवनी प्रराई पर बना है। ४। शैतान ने यदेश्या की उत्तर दिया खाल के घटले खाल पर प्रामा के घटले मनुष्य ग्रापना सब कुक दे देता है। भ । परन्तु व्यपना दाच वकाकर उस की दिंहुयां स्रोत मांच क्रू तय निश्चय यद तुमे निधहक होड देगा ॥ ६। यदीया ने जैतान से कदा सुन यह तेरे दा्य मे है केवल उस का प्राया क्वांड देना ॥ ७ । से। येतान यदेखा के साम्दने से निकला खीर ष्रयूव के। पांच के तलवे से से सिर की चाटी सी बड़े बड़ें की ड़ी से पोडित किया ॥ ८। तद्य श्रम्य खुनुनाने के लिये ग्या ठीकरा लेकर राख के घीच घेठ गया ॥ ९। तब उस की स्त्री उस में कदने लगी क्या तू प्रव भी प्रपनी खराई पर यना है परमेश्यर की कोड़ दे तय पारे मर नाम तो मर खा॥ १०। उस ने उस से कचा तू (१) मूल में तेरे मुख के सान्हते।

११। जय तेमानी एलीपन् थीर श्रदी विन्दद् थीर नामाती से पर् प्रयूध के इन तीन किन्नों ने इस सारी विवत्ति का समाचार पाया जो इस पर पड़ी थी तब वे स्नापस में यह ठानकर कि इस स्नयस के पास जाकर इस के संग विलाप करेंगे चौर इस की शांति देंगे अपने अपने यदां से उस के पास चले ॥ १२ । जब उन्हों ने दूर से श्रांख उठ।कार श्राय्युख को देखा थीर उसे न चीन्द सके तब चिल्लाकर रे। दठे थे।र अपना अपना यागा फाड़ा थे।र श्राकाश की श्रीर धूलि उड़ाकर श्रपने श्रपने चिर पर डासी॥ १३। तथ वे सात दिन श्रीर सात रात उस के सम भूमि पर बैठे रदे पर उस का दु ख बदुत ही बड़ा जानकर किसी ने उस से एक भी बात न कही।

( खरवृष का खपने जन्म दिन की धिक्कारना )

३. इस के पीक्षे प्रयूच मुद्द खोलकर प्रपने जन्मदिन की, २। ये। धिक्कारने

- लगा कि

३। यह दिन जल जाए जिस में में उत्पन्न पुत्रा श्रीर घर रात्भी जिस में कवा गया कि बेटे का गर्भ रहा।

४। वद दिन ग्रंधियारा देार कपर से ईश्वर उस की सुधि न ले थीर न उस में प्रकाश दीए ॥

५। ग्रंधियारा घरन घोर खन्धकार उस पर क्वाया रहेर

चस में बाइल काये रहें

श्रीर जी कुछ दिन की श्रंधेरा कर सकता है से। उस की उराए ॥

् ६। फिर उस रात के। छोर् श्रंधकार पकडे धरस के दिनों के घीच घद श्रानन्द न करने ः पार

<sup>(</sup>१) मूल में उस का दाम देकर उसे ग्रापना लें।

ख़ेर महीना में उस की जिनती न किई जाए।

9 । सुनी यह रात बांक होए

उस में जाने का शब्द न सुन घरे।

द। जी लेगा किसी दिन की धिक्कारते हैं

ख़ेर लिव्यातान् की छेडने में निपुर्वा हैं से। उसे

धिक्कारे।

१ । उस दिन की भीर के तारे प्रकाश न दें

यह उजियाले की बाट जी है पर यह उसे न मिले

वह रजियाले की बाट जाहे पर वह रसे न मिले बह भार की पलका को देखने न पाए॥ १०। क्योंकि रस ने मेरी माता की कीख बन्द न किई।

श्रीर मुक्ते कप्ट देखने दिया।

१९। में गर्भ हो में क्यों न मर गया

पेट से निकलते ही मेरा प्राय क्यों न कूटा।
१२। में घुटना पर क्यों लिया गया

में कातियों की क्यों पीने पाया।
१३। वेश न होता तो में चुपचाप पड़ा रहता

में सेता रहता और विधाम करता।
१८। में पृथिवी के उन राजाओं खेर मित्रयों के
साथ होता

जिन्हों ने सूने स्थान बनवा लिये थे,

१५। वामें उन से ना रखनेवाले हाकिमा के साथ देशता

जिन्हों ने अपने घरीं की चांदी से भर दिया था,

पर्ड। या मे श्रासमय जिरे हुए गर्भ की नाई हुआ न होता

वा ऐसे बच्चों के समान होता की उक्तियाले की देखने नहीं पाते॥

पछ। उस दशा में दुष्ट लेगा फिर दुख नहीं देते

थ्रीर धके मांदे विश्वाम करते हैं॥ १८। उस से संधुर एक सम सुख से रहते है थ्रीर एरिश्रम करानेहारे का बील नहीं सुनते। पर । उस में क्रीट बडे सब रहते हैं विकास स्थान स्थामी से कूटा रहता है ॥ २० । दु खियों की चित्राचा की जीवन क्यों दिया जाता है ॥

२९ । वे मृत्यु की वाट जेइते हैं पर वह आती नहीं

थ्रीर गड़े हुए धन से प्राधिक उस की खीज करते हैं।

२६ । वे कवर की पहुचकर बानन्दित बार बत्यन्त मगन होते हैं ॥

२३। चित्रवाता उस पुरुष की। की निस्ता है

जिस की चारे। श्रीर ईश्वर ने घेरा थांध दिया हो॥

२८। मुक्ते तो रे। टी खाने की सन्ती लम्बी लम्बी समें श्राती हैं

थ्रीर मेरा विलाप धारा की नार्व वहता रहता है ॥

भ्धा को कि जिस हरावनी वात से में हरता हू सोई मुक्त पर था पहती है

श्रीर जिस से में भय खाता हूं से दे मुक्त पर आ जाता है ॥

र्व। मुक्ते न तो कत न शान्ति न विश्वाम मिलता है

पर दुःख स्नाता है।।

(एलीपज्का बंचन)

#### 8. तब सेमानी एलीयन ने कहा,

शादि कोर्स तुम से कुछ कद्दने लगे ते। क्या तुमे खुरा लगेगा
 पर वात करने से कैंगि एक सके ॥
 शुन तू ने खहुती की शिक्षा दिई
 श्रीर निर्वल लोगी की ख़ल तो दिया।

<sup>(1)</sup> मूल में उस ने मेरी की ख के कि वाड बन्द न किये ग्रीर मेरी चादी से कप्ट डिपाया।

<sup>, (</sup>१) मूल में उस की लिये सी इते हैं। (२) मूल में मेरे गर्बन जल की नाई उद्देश जाते हैं। (३) मूल में निर्मल हाथ ।

४। गिरते दुखे। केर तूने अपनी बाती से समाल सा लिया यार-सङ्खडाते हुए लेगों। की तू ने घल ती दिया था, ध। पर अद्य विपक्ति को तुक्त पर आ पढ़ी से। तू चकसाता है थीर उस के कुवाव दी से मू भभर चठा है। 🕻 । परनेश्वर का भय जी तू म्।नता है व्या। हम पर सेरा खासरा नहीं थीर तेरी चालचलन का खरी है क्या इस से तुओ खाया नदी॥ ९। से।च कि क्या कोई निर्दोष कभी नाग हुआ थीर खरे लेगा कहां विलाय गये॥ द। मेरे देखने में तो की वनर्ष कीतते थीर उत्पात, बाते हैं सा बैसा ही सबते हैं॥ ९। विता ईश्वर की फूंक से नाथ होते . थीर उस की कीय की साम लगते ही उन का ख्रन्त द्वाता दे॥ १०। विष्ट का गरजना ग्रीर भयंकर मिस्का शब्द यम् हे। जाता है थीर जवान विदेश की डांत तीहे जाते हैं। ११। शिकार न पाने से यूठा सिध मर जाता थीर विदिनी के डांबर सितर वितर है। जाते है। १२। मेरे पास ते। एक यात सुपके से पटुची थीर उस की कुछ भनक मेरे क्यान मे पड़ी॥ १३। रात के स्योगें की चिन्ताये। के बीच , जब मनुष्य भारी नींद में पहे थे, 98 । मुक्ते ऐसी धरधराइट श्रीर क्षणकर्षी लगी कि मेरी सब इड्डिय् तक घरधरा उठी॥ १५ । तय एक यात्मा मेरे माम्टने से द्वाकर चला इस से मेरी देह की रेश्यं ग्यह है। गये। १६। यह ठद्दर गया थीर उम का काकार मुक्ते ठीक न देख पहा पर मेरी आखीं के साम्द्रेन कुछ इप था पिने सन्नाटा रहा फिर शब्द सुरु पड़ा कि,

विश विया मनुष्य ईप्रवर के लेखे धर्मी ठहरे वया पुरुष व्यपने सिरजनहार के लेखे शुद्ध ठहरे॥ वटा सुन वह व्यपने सेघकों पर भरोमा नहीं रखता व्यार व्यपने दूतों की मूर्छ ठहराता है॥ वर्ष। फिर की भिट्टी के घरीं से रहते है जिन की नेव धून में हाली गई है। व्यार वे पतंगे की नाई पिस जाते हैं वन का का लेखा॥ २०। वे भार से साम लीं टुक्क टुक्क किये साते हैं वे सदा के लिये नाम होते हैं व्यार कार्क ध्यान नहीं देता॥ २१। व्या वन के होरे की होरी नहीं कर जाती वे घिना यहि मर साते है।

#### प् कार तो पुकार पर कीन तुओ उत्तर देगा

पवित्रीं में से तू किस की खीर फिरेगा॥ । मूठ ते। खेद करते करते नाथ दोता । थीर भाषा जलते वसते मर जाता है॥ ३। में ने मूठ का जह पक्त हते देखा पर अचानक्र में ने उस के वास्त्यान की; धिक्कारा॥ 8। उस को लखकीबाले उद्घार से दूर दे थीर जब वे कचहरी में पीचे जाते तव कोई कुडानेदारा नहीं रहता॥ थ । उस के खेत की उपच भूखे लेशा ख़ा लेते व्यन-कटीली वाङ् में से भी निकाल लेते थीर उन के धन की लिये फन्दालगा है।। ्६। विपत्ति ते। धूल से उत्पन्न नहीं देशती थीर न कप्ट भीम से स्राता दै। छ। जैसे चिमारे जपर ही जपर उड जाते वैषे दी मनुष्य क्रष्ट्र दी भेग्राने के लिये चत्यज्ञ द्याता है॥

द। पर,में तो ईश्वर को खोजता श्रीर प्रपना मुकड्मा परमेश्वर पर होड ,देता ॥ १। वद तो ऐसे वहे काम फरता है जिन की श्राह नदी समती

<sup>&</sup>quot; (र) मूस में फाटके में। '

<sup>(</sup>१) मूल में हिकती हुए। (१) या यासु।

खीर इतने याष्ट्रचर्यकर्म करता है जो गिने नहीं जाते ॥

२०। यही पृष्टियी के क्षयर वर्षा करता खीर खेती पर कल करसाता है॥:

१९। इस रीति ब्रह नस् लेगों की संचे स्थान यर रखता

' श्रीर शोक का पहिरावा पहिने वुर लेगा क्षेत्रे यर पहुंचकर बचते है ॥

पर। यह तो घूर्त लोगों की कल्पनाए व्यर्थ कर

कि उन के हाथीं से कुछ बन नहीं पडता ॥ १३। बह बुद्धिमानों की उन की घूर्तता ही से फंसाता

थीर क्षांटल लेगों की युक्ति दूर किई जाती है।

खीर दिनदुपहरी वे रात की नाई टटोलसे फिरते हैं।

पर वह दिखें। की उन के वचनक्षी तलवार है।

क्षीर बलवानी के हाथ से बचाता है। पह । से कंगाली की प्राथा होती है प्रीर कुटिल मनुष्ये। का मुंद बन्द ही जाता है। प्रार सुन क्या ही धन्य वह मनुष्य किस की

र्देश्वर डांटे

थे। तू वर्षशक्तिमान की तादना तुच्छ मत जान ॥ १८। क्योंकि वही घायल करता थार वही पट्टी बांधता है

वही भारता क्षार वही श्रपने द्वाचों से चंगा करता

९९ । यह तुमें इः विपत्तियों से हुहाएगा 'यरन सात से भी तेरी कुछ हानि न होने पाएगी ॥ २० । श्रकाल में यह तुमें मृत्यु से श्रीर युद्ध में तलवार की धार से बचा सेगा ॥ २९ । तू वचनद्वपी कोडे से बचा रहेगा' 'खीर अथ चर्कांड दीगा तब भी तुमें डरना न

२२ । उनाइ ग्रीर श्रकाल के दिनों में तू दंश मुख रहेगा

बीर तुभी बनैले जन्तुकी से भी हर न स्तोगा। इक्षा बरन मैदान के पत्थर भी तुभ से बाहा बांधे रहेगे

थीर वनैले पशु तुमः में मेल रक्ष्यों। भ्रिक्त क्ष्यत २४। थीर तुम्हें निश्चय द्वागा कि मेरा डेरा कुशत

भीर जय तू अपने निवास में देखे तय कोई वस्तु खोई न दोगी॥

२५ । तुमी यह भी निश्चय द्वारा कि मेरे बहुत वंश द्वारो

थीर मेरे सन्तान पृष्टियो की घास के तुस्य बहुत चेंग्री॥

ं २६ । जैसे पूलियों का छेर ममय पर खलिहान में रखा जाता है

वैसे ती तू पूरी अवस्था का देशकर कथर के। पहुँचेगा॥

२०। इसी की सुन दम ने खेंकि खोजकर रेसा ही पाया

से तू सुन श्रीर ध्याने ध्यान मे रख ॥ '
(अन्यूम का उत्तर)

### ई॰ फिर अप्यूष ने कहा

२। भला द्वाता कि मेरा खेद ताला जाता चौर मेरी सारी विषात तुला में धरी जाती। ३। क्योंकि वह समुद्र की बालू से भी भारी उत्तरती

बसी कारण मेरी बार्त चतावली से हुई हैं।

8। क्योंकि सर्वणिक्तमान् के तीर मेरे चुभे है

श्रीर उन का विष मेरे जातमा में पैठ गया है!
ईश्वर की मंगंकर वाते मेरे विद्व पाति वांधे हैं।

9। जब बनैले गदरे की घास मिलती तब का
वह रैंकता है

<sup>(</sup>१) मूल में तलवार से उन की सुंध ने। (२) मूल में छिपाया जाएगा।

<sup>(</sup>१) मूल में मेरे यात्मा की पी सेता है।

- श्रीर बैस चारा पाकर क्या डकारता है। ६। जो फीका है से। ज्या विना स्रोन स्थाया जाता ई क्या श्रारंडे की सुफेदी में कुरू स्थाद देशता है। **७। जिन यस्तुश्रों के कूने को में नकारता** या वे ही माना मेरा चिनाना सहार ठहरी है। 🔁। भला द्वाता कि सुक्ते सुद्द मागा घर मिलता : कीर विस बात की में बाबा करता हू से। र्द्रश्वर सुभे दे देता. र । कि ईश्वर प्रसन्न हीकर मुक्ते कुचल डालता खोर द्वाच वकांकर मुक्ते काट डालता ॥ १०। मेरी शांति का यह कारण खना रहता · ¡वरन भारी पोड़ा में¹,भी मै इस कारख से उहल पड्ता कि मै उस पवित्र के वचनों की कभी नहीं मुकरा ॥.

११ । मुक्त में क्या वल है कि में आशा रक्ष्य - , और मेरा अन्त क्या होगा कि में धीरक धर्य । १२ । क्या मेरी हुट्ता पत्थरों की सी है क्या मेरा शरीर पीतल का है ॥ १३ । क्या में निरुपाय नहीं दूं क्या बने रहने की शक्ति मुक्त से बूर नहीं हो गर्द ॥ १४ । जो निराश है सस पर तो पड़ोसी की विष्या करती चाहिये

•नदीँ तो का नाने बद सर्वशक्तिमान् का भय मानना भी होड दे॥

, १५ । मेरे पढ़ेासी नाले के समान विक्रवास-- घाती हो गये हैं

हो नहीं, -

' १६ । बीर वे ्बरफ के कारण काले - से दे। बाते हैं

ः , खीर , उन में हिम किया रहता है ॥ , । । १९ । पर जब गरमी होने लगती तब उन की धारार घटने , लगती हैं

श्रीर जब कड़ा घाम होता है तब वे जहां का तहां बिलाय जाती है।

, १८। वे घूमते घूमते सूख खाती .

श्रीर सुनसान स्थान में वहकर नाथ होती है ।

१९। तेमा के यनजारों ने उन के लिये ताका
श्रीर श्रवा के काफिलेवालों ने उन की खाशा रखी।

२०। भरेखा करने के कारण उन की खाशा दूटी
श्रीर घहां पहुंचकर उन के मुंह सूख गये।

२९। उसी प्रकार खब तुम भी न रहे

नेरी विपत्ति देखकर तुम डर गये हो।

, २२। व्या में ने तुम से कहा था कि मुके

कुछ दो

वा अपनी रंपांत में से मेरे लिये दान दे। ॥

३३। वा मुसे सतानेहारे के हाथ से वचाओ वा सपद्रव करनेहारों के वश से छुडा ले। ॥

३८। मुसे शिक्षा दो में सुप रहूंगा और मुसे समसाओ कि में किस वात में जूका हूं॥

३५। सीधाई के वचनों में कितना गुंग होता है ॥

१६। स्था सुम वाते पकड़ने की करपना करते है।

निराध जन की बाते ते। वायु सी हैं ॥

२०। तुम वपमुखे। पर चिट्ठी डालते

श्रीर अपने मित्र की वेदकर लाभ उठाते ॥

२८। स्रव कृषा करके सुमे देखे।

निरचय में तुम्हारे साम्हने मूठ न बेलूंगा ॥

२९। फिरी कुटिलता कुछ न होने पार

फिरी इस मुकड़ुमें में मेरा धर्म ज्यां का त्यां
बना है॥

३०। क्या मेरे व्यवनां मेर कुछ कुटिसता है, क्या में दुष्टता नही पहचान सकता॥

9. स्था मनुष्य को पृथियी पर कांठेन सेवा। कारनी नहीं पहती क्या इस को दिन मज़र को से नहीं होते॥

<sup>(</sup>१) मूल में विना छोड़ने की पीढ़ा में :

<sup>(</sup>v) मूल में उप के नाग की डारें पूनती हैं। (a) मूल में हाटने। (श) मूल में मेरी जीम पर। (8) मूल में नेरा तालू।

२। जैसा कोई दांस कींया की श्रामिलाया करे वा मजूर खपनी मेंजूरी की आया रखे वैसा हो मेरा भाग सहीना तिक का श्रांनर्थ है थीर मेरे लिये क्रेश से भंरी रात ठहराई गाई है। ४। जब में लेट जाता तब कहता हू में कब उठूंगा थार रात केंब बीतेगी थीर पद फटने सा इटपटाते इंटपटाते रेकता काता है। भेरी दें इक्की को श्रीप मिट्टी के डेंला से ढकी टुई है मेरा चमडा सिमट जाता श्रीर फिर ग्रल काता है ६। मेरे दिन कराो से प्राधिक फुर्ती से चलने-सारे है बीर निराशी से बीते जाते हैं॥ । ग्रेंच कर कि मेरा जीवन वायु ही है मै स्रपनी स्नाखे। से कल्याय फिर न देखेंगा॥ ८। जी मुक्ते अब देखता है उसे मैं फिर दिखाई न दूगा तेरी जांकी मेरी ओर हागी पर में न मिल्गा। १। जैसे बादल इटकर बिलाय जाता है वैसे ही अधोलोक में उतरनेहारा फिर वहां से नही निकल खाता॥ १०। यह अपने घर की फिर लैंग्ड न आरेगा खीर न **अपने स्थान से फिर मिलेगा**। १९। इस लिये में भाषना मुंहं वन्द न र्यूवर्गा श्रपने मन का खेद खोलकर कहूंगा थीर अपने जीव की कडवाइट के कारण क्रुक्तुहासा रहूगा ॥ १२। वया में समुद्र वा मंगरमक्के हूं कि तू मुक्त पर चैक्ती बैठाता 🗗 🖟 🕜 १३। जब जब में सोचता हू कि मुक्ते खाट पर याति मिलेगी थै।र विक्षीने पर मेरा खेद क्षुक इलका द्वागाः पष्ठ । तव तव तू मुक्ते स्वर्मों से घवरा देता थीर दीखते तुर रुधे। से भयभीत कर देता है, (1) मून में उस का स्थान उसे फिर न चीन्हिंगा।

१५ । यहां सी कि मेरा जी सिंध की बन्द ं से ना ही । श्रीर अपनी इद्विया के बने रहने से सरेना ही ग्रीधिक चाहिता है । वह । मुक्ते अपने जीवन से छिन ब्रॉली है मै सदा ली जीता रहेने नहीं चाहती। मेरा जीवनकाल चार सां है सा मुर्भे कोड़ दे॥ १९। मेनुष्य ते। क्या है कि तूं होंसे बंहा जानकर श्रपना मन उस पर लंगोंर पिं। श्रीर भार भेरि की देखें की सुधि लेकर चण देखें उसे जॉसिंतों रहे ॥ ' ं ' ' पॅर । तूं केंब सी मेरी श्रीर श्रीख स्त्रीपि रिटेगा थीर इतनी बेर लेंगिंभी मुमीन क्रीकेंगा कि नै श्रपना प्रकलील जाऊ॥ े २०'। हे में नुष्यों के साक ने हिर्दे में ने पाप ती किया होशा में ने तेरा क्या विशिद्ध तू ने क्यों सुके के। अपना नियाना उँहरायी यह। ली कि में 'अपने कपर आप ही जान हुयां हू ॥ ' २१। श्रीर तू क्यो मेरा श्रर्पराध समा नहीं करता क्रीर मेरा अध्यम्भ क्यों दूर नहीं करता श्रिंब तो मै मिट्टी में से रहूगा ग्रीर तूँ मुभे यव से ढूँढ़ेगा पर मेरा पता कहा। (बिल्द्दु का वचन ) न ८ तिब शूही विल्दद् ने कहा २। तू किव 'लों ऐसी ऐसी 'वार्त करता 'रहेगा क्रीर सेरे मुझ की काले कव लें 'प्रेचरूड 'वायु सी ह । क्या ईश्वर न्याय को टेका करता श्रीर क्या वर्षेश्विशिक्तमान् धर्मी का वलटा

(१) मूल में चन के व्ययराध के हाथ में भेजा है।

४। यदि 'सेरे लॅंडकेबालें ने उस के 'विकर्ष पाप

तो उस ने उन को उन के अपराध का फल

करता है।

कियाँ हो

भुगताया है ।।

1 '

u । पॅर यदि तू साप ईश्यर की यह से ट्रेंडे व्यार सर्वशक्तिमान से गिष्टगिड्गकर विनर्सी करे, ई। खीर यदि तू योवश श्रीर सीधा है<sup>।</sup> तो निश्चयं यह तेरे लिये जारीसा श्रीर तुम्त निर्देश का नियास फिर ज्यो का त्यों कर देशा ॥ छ। यस्त चाष्टे तेरा भण पहिले क्लोटा ही रहा है। पर प्रना में तेरी बहुत बक्ती है।शी। ८। श्राली पीठी के लेगो से ता प्रक थीर की कुछ उन के पुरक्षाणी ने निकाला रै उस में ध्यान दें॥ र। को कि इस ती कल ही के है खाँर कुछ नहीं जानत बीर पृचिधी पर इसार दिन क्राया की नाई यीमते नाते में ॥ ९०। बर्जा वे लेगा सुक्त में शिक्षा की वासे न क्या है बचने मन में दातें न निकालेंगे। ११। क्या सरक्रमडा चिना कीच घडता है य्या कहार की घान पानी विना वह सकती है। १२। चाएँ छए एरी हो ख़ीर काठी भी न गई है। तामी बह खार उब भारत की बाद से पहिले ही मुख जाती है। १६। ईरवर के मध विनरानेशारी की गति ऐसी ही द्वाती है ग्रीर मिक्तिशीन की आर्था दृट जाती है। 98। टस की ग्रामा का मूल कट जाता श्रीर विस का घट भरेग्सा करता है से। मकरी का जाल उद्दरता है। १५। चारे यह ग्रापने घर पर टेक लगाए पर

वह न ठएरेगा वह टर्से थाभे तो चांभे पर घट स्विर न रहेगा॥ १६ । वह धाम पाकर घरा भरा दोता श्रीर उस की डालियां कारी में चारीं श्रीर मैलती है॥ १०। उस की जड ककरा के केर्म लियटी हुई

रप्तती है

श्रीर यह पत्थार के स्थान को देख लेता है।। १८। पर जघ यह श्रपने स्थान पर से नाश किया जाए

तय यद स्थान उसे मुकरेगा कि मै ने उसे कभी नहीं देखा ॥

१९ । सुन उस की प्रानन्त्रमंरी वाल यही है फिर उसी मिट्टी में से टूसरे उग्नेंगे॥ २० । मुन ईश्वर न तो खरे मनुष्य की निक्तमा जानकर केन्द्र देता

श्रीर न खुराई करनेहारा की समासता है।
२१। यह ती तुमें दंसमुख करेगा
श्रीर तुम से जयविषकार कराएगा।
२०। तेरे वैरी सक्ता का वस्त्र पहिनेंगे
श्रीर दुष्टों का देरा कही रहने न पाएगा।

(भरपूप विश्वद् का उत्तर देता)

रि त्व अण्य ने कहा में निष्यय जानता हूं कि बात ऐसी

पर मनुष्य र्श्वाय को लेखे क्योकर धर्मी ठहरे। इ.। वादे यह उस से मुक्कद्वमा लडने की प्रस्त्र भी दोए

ताभी मनुष्य एकार दाता में वे एक का भी उत्तर न दे सकेशा॥

४। यह बुद्धिमान थीर क्षांत सामर्थी है उस के विरोध में इठ करके कीन कभी प्रयत रुपा॥

प्र। यह तो पर्यतों को प्राचनाक एटा देता यह कोप में श्राकर उन्हें उत्तर भी देता है। ६। यह पृथियों को कपाकर उस के स्थान से श्राचन करता है

थीर उस को खंभे डेाल उठते हैं। 9। उस की खाद्या विना सूर्ण उदय मधी होता

श्रीर घट तारी पर क्टाप लगाता है।।

- । घट आकाशमण्डल की अकेला ही फैलाता

(१) मूल में, का हाथ यागनता है। (२) मूल में, तेरे होता है।

ग्रीर समुद्र की अची अंची तहरा पर खलता है। ा ९। वह सप्तिंप मृगाशिरा श्रीर कचपचिया श्रीर दिक्खन के नचत्री का बनाने हारा है। , १०। बह तो रेसे बहे कर्म करता है जिन की घाइ नहीं लगती श्वीर इतने खाश्चर्यकर्म करता है जी गिने नही जाते॥ , ,१९ । सुने। ब्रह मेरे साम्बने से हाकर ता चलता है पर मुक्त की नही देख पहला ग्रीर श्रामे की बढ जाता है पर मुक्त स्क नही पहुता ॥ १२। युने। खब वह छीनने स्रो सब उस की। कीन राकेगा कीन उस से कह सकता कि तू यह क्या करता है॥ १३। ईब्बर श्रपना काप ठंडा नहीं करता श्रीममानी के सहायको को उस के पाव तसे, भुकना पड़ता है। १४। फिर में व्यां हू जो उसे उत्तर दू श्रीर बार्ते छांट छांटकर उस से विवाद कर ॥ १५। चाई में निर्दीय देशता भी पर उस की उत्तर न दे सकता मै अपने मुटुई से गिडगिड़ाकर विनती करता ॥ १६। चाई मेरे पुकारने से वह उत्तर भी देता ताभी में इस वात की प्रतीति न करता कि वह मेरी बात सुनता है। १९। वह तो यांघी चलाकर मुक्ते तोह हासता बीर विना कारग मेरे चोट पर चाट लगाता है। १८। वह मुक्ते सांस भी लेने नहीं देता खीर मुक्ते करबाइट से भरता है। १९। की सामर्थ्य की चर्चा डेाए ता देखे। बह बलवान है श्रीर यदि न्याय क्ली चर्चा दे। तो वह कहेगा मुक्त से कीन मुक्तद्वमा लडेगा ।।

चाहे में निर्देश हो कभी पर प्रपने हो सुद
 से दोशी ठहका।

खरा होने पर भी बह मुक्ते कुटिल उहरायगा॥ २१। में खरा ते। हू पर श्रमना भेद नहीं जानसा

खपने जीवन से मुक्ते चिन खाती है। २२। बात तो एक ही है इस से मैं यह अहता टू कि ईश्वर खरे कीर दुष्ट दोना की नाथ करता

२३। जब लाग विपति है प्रचानक मरने लगते तब बद निर्देश लोगों के गल- जाने पर स्वता है॥

२8। देश दुष्टा के दाश में दिया दुश्रा है वद्य उस के न्यायिया की श्रांकी की मून्द देता है

रत का करनेहारा खद्दी न द्वा तो कीन है। २५। मेरे दिन करकारे से ग्राधिक बेग चले 'जाते हैं

वे भागे जाते श्रीर उन में कस्याया कुछ दिखाई नहीं देता ॥

२६। ये नरकट की माठा की नाई चले जाते हैं वा प्रहेर पर अपटते हुए उकाव की नाई ॥ २०। जो में कहूं कि विलाप करना भूल काकंगा

श्रीर चदासी होडकर अपना मन द्वरा कर लूंगा, = । तो मै अपने सारे दुखों से डरता हूं मै तो जानता हू कि तू मुसे निदीप न ठदरास्ता॥

द्र । में तो दोषी ठहवंगा

फिर क्यों व्यर्थ परिश्रम कर्ष ॥

इ० । चादे में दिम के जल में स्नान कर्ष

कीर अपने दाध खार से निर्मल कर्ष,

इ० । तीमी तू मुसे गढदे में दाल देगा

कीर मेरे वस्त भी मुक्त से विमार्शी ॥

<sup>- (</sup>१) मूल नें कोठरिया। (३) मूल में रह्य्। (३) मूल में नेरे लिये कीन समय उद्दराश्याः

<sup>(</sup>१) मूल में की है। (२) मूल में के मुहदापता है। (३) मूल में मुह।

हर । क्योंकि यह मेरे सुल्य मनुष्य' नहीं है कि में उस से बाद विवाद कर सकूं बीर इस दोनें। एक 'दूसरे से मुकटुमा लड़ सकें।। इस दोनें। के बीच कोई विचवई नहीं है की इस दोनें। पर अपना दाध रक्खे।। इस । यह अपना सेटा मुक्त पर से दूर करे खीर न भय दिखाकर मुक्ते घडारा दें इस । तब में उस से निहर दीकर कुछ कह सकूंगा क्योंकि में अपने 'लेखे में ऐसी नहीं हूं।।

# १० मेरा जी जीते रहने में उकताता

से में विन सके कुड़कुड़ाक्ता।

कीर अपने मन की कडवाइट के मारे बाते
करा।

र। में ईब्बर से कटूगा मुक्ते दोषी न ठहरा

न म च्या सं कट्टा मुक्त दोषा न ठहरा मुक्ते घता दे कि तू किस'कारण मुक्त से मुकट्टमा सहता है ॥

इ। क्या तुओं श्रंधेर करना श्रीर दुष्टों की युक्ति की मुफल करके । अपने दाशों के बनाये दुष्टें की निकस्मा जानना भला लगता दे॥

8। क्या तेरे देखधारियों की भी आंखें हैं चीर क्या तेरा देखना मनुष्य का सा है॥

प्र। वया तेरे दिन मनुष्य के से '' वा तेरे वरस पुरुष के से हैं,

है। कि तू मेरा बाधमी कूंकता

े खीर मेरा पाप पूकता है। अति । १ तुमें ती मालूम ही है कि मै तुष्ट मही हूं खीर तेरे हाथ से कोई कुंदानेहारा नहीं॥

प्राप्त ने अपने हाथों से मुक्ते ठीक रचा श्रीर

, क्षेत्रकर समाया है -मैगो समे समा किसे क्षान है।

, तीभी मुझे नाग किये डासता है।

ए। स्मरक कर कि तून मुक्त की मिट्टी की नाई बनाया

क्या तू मुक्ते फिर मिट्टी में मिलाएगा॥ १०। क्या तूने मुक्ते दूध की नाई उग्डेलकार

श्रीर दही के समान जमाकर नहीं बनाया।।
११। फिर तू ने मुक्त पर चमड़ा श्रीर मांस चढ़ाया
श्रीर हां हुयां श्रीर नमें ग्रूथकर मुक्ते बनाया है।
१२। तू ने मुक्ते जीवन दिया श्रीर मुक्त पर
, कर्मा किई है , ;

श्वार, तथा चाकासा स मर प्रान्ध का यजा हुड है। १३। तैं।भी तू ने ऐसी बातों की अपने मन में किया रखाः

में ता जान गया कि तू ने ऐसा ही करना ठामा था।

१४। जो में पाप कर तो तू उस का लेखा होगा और याधमं करने पर मुक्ते निर्देश न उद्दरास्ता॥ १५। जो में दुष्ट होक तो दाय मुक्त पर और जो में धर्मी होकं ताभी में सिर न उठाकंगा

क्यों कि में यापमान से इक गया

थीर अपने दु.ख पर ध्यान रखता हूं॥ १६। श्रीर चाहे किर चठा जंती भी तू सिंह की

नाई मुक्ते बाहर करता

बीर फिरके मेरे विकद्ध खाश्चर्यकर्म करता है।

१९। तू मेरे साम्हने खपने नये नये साक्षी ले खाता
बीर मुक्त पर खपनी रिस बकाता है।

बीर मुक्त पर सेना पर सेना चढाई करती है।

१८। तू ने मुक्ते गर्भ से स्वीं निकाला

नहीं तो में बहीं प्राया क्रीडता खीर कोई मुक्ते

देखने न पाता ॥

१९ । मेरा देशना न होने के समान होता ।

श्रीर पेट दी से काबर की पहुचाया, जाता ।

क्या मेरे दिन थे। हैं, नहीं । से। मुक्ते, के। इकर मेरी । श्रीर से मुद्द फोर से कि मेरा मन । थे। हा दिर देश कार

२९ । उस स्पिहिले जिं में बहा जाक सहां से न लेंग्ट्रमा

अर्थात् अधियारि श्रीर घार अधकार के देश मे.

\_ (१) मूल में प्रापनी कुरकुड़ाइट खापने क्रियर द्वीडूंगा।
(३) मूल में युक्ति परः चनककी। (३) मूल में हाया के
परिव्रमः

, २२,। तो, अंधकार ही यंधकार, श्रीर घीर यधकार का देश है सिस में सब सुरू गडवह है

- थ्रीर उस में का प्रकाश अधकार के समान ही है।

(सेपर्का यवन)

२ विवासिती सेपर् ने कहा।
२। बहुत सी बाते की कही
गई है क्या उन का उत्तर देना न चाहिये
क्या बकवादी मनुष्य धर्मी ठहराया जारः।
३। क्या तेरे बड़े बील के कारण सेगा चुप रहे
सीर बब तू ठट्टा करता है तो क्या कोई तुमें
लिंकांत न करे।

8। तू तो यह कहता है कि मेरा विद्वान्त शुद्ध है श्रीर में ईश्वर के लेखे में पवित्र हू ॥
५। पर मला होता कि ईश्वर तिमक वाते करे श्रीर तेरे विबद्ध मुद्द खोले,
६। श्रीर तुक्त पर बुद्धि की ग्रुप्त वाते प्रगट करे कि हम का मर्म तेरी बुद्धि से बद्धकर है सान ले कि ईश्वर तेरे अधम्में में से बहुत क्रुक्त ब्रिसराता है ॥

। क्या तूर्देश्वर का गूढ़ भेद पा सकता ' श्रीर सर्वशक्तिमान का मर्स पूरी रीति से जांच सकता॥

द। श्राकाश सा कवा तू क्या कर सकता
प्रधोलोक से ग्राहरा तू कहा समझ सकता॥
९। सस की माप पृथियों से भी लंबी
'खीर' समुद्र से चौही है॥
१०। कब रेखर पास जाकर बन्द करे
थीर समा में बुलाए तो कीन उस की रोक

१५। यह तो पाख्यही मनुष्यों का भेद जानता है खीर धनर्थ कार्म की विना सेच विचार किये भी जान लेता है।

१३। पर मनुष्य कूका थीर निवृद्धि होता है

् (१) मूल ने, तिरे। , (२) मूल ने, दुगना।

- क्यों कि मनुष्य जन्म हो से व्यन्ते गढ़ के व्यन्ते के समान होता है। १३। यदि तू खपना मन सिद्ध करे खीर इंखर की खोर खपने हाथ फैलाए, १८। खीर जो की के ब्रम्ब काम तुम से होता हो, उसे दुर करे

श्रीर अपने होरी में कोई मुटिलता न रहने हे, १५ । तो तू निश्चय अपना मुद्द निरक्षलंक दिखा। सकेगा

श्रीर तृ स्थिर दीकर न हरेगा,॥

9ई। तक तू खपना दुख विसराएगा वा उस का स्मरण वृष्टे दुए जल का सा दोगा॥

प्रवाधिक विषय के भी अधिक प्रकाशनान द्वीसा

थीर, चारे अंधेरा भी दीर तीभी वह भार सा दी जारगा॥

१८। श्रीर तुक्ते आसरा जो दीएगा दा कारत तू निहर रहेगा

थीर अपनी चारा थीर देख देखकर तू निहर सा सकेता॥

१९ । खीर जब तू लेटेगा तब कोई तुमे न हराश्या खीर बहुतेरे तुमे प्रस्कृ करने का यह करेगे ॥ २० । पर दुष्ट लेगो की श्रांखे रह जाएंगी खीर उन्हे घरण का कोई स्थान न रहेगा खीर उन की खाशा प्राण निकलना ही होगी ॥

( यान्यूय के।पर की कत्तर देता है )

१२ तब खयूब ने कदा
२। नि सन्देद तुम हो हो।
और जब तुम मरेगो तब बुद्धि भी जाती
रहेगी॥

३। पर तुम्हारी नाई मेरे भी युद्धि है।

मै तुम लोगों से जुरू घटकर नहीं टू

कीन ऐसा है जो ऐसी वाते न बानता है।

8। मै ईश्वर से प्रार्थना करता था और वह
मेरी सुन लिया करता था

(१) मूल में बिना कलक उठा। (१) मूल में देश की लाग है।।

ſ

पर श्रष्ठ मेरे पड़ोसी मुक्त पर इंसते हैं सा धरमी बीर खरा मनुष्य है उस की इंसी हा रही है ॥

५। दु.स्ती लेगाता सुम्बियां की समक्र मे तुल्क ठहरते है

थैं।र जिन के पांच फिसला चाहते हैं उन का यपमान यवश्य ही होता है।

ई। लुटेक्क्रो को डेरे क्ष्यल चेम से रहते है श्रीर जो ईक्टर के। रिस दिलाते हैं से। बहुत ही निहर रहते है

धीर उन के दाय में ईश्वर यहत देता है। 9। पशुकों से तो पूक कीर वे तुमे सिकाएंगे थीर प्राकाश के पविषों से थीर वे तुमे बता देंगे॥ द। पुणियी पर ध्यान दे तब उस से तुमी शिक्षा

थीर समुद्र की महालियां भी तुम्ह से वर्णन करेगी ॥

र । दन सभा के द्वारा कीन नहीं जानता कि यहावा ही ने ग्रयने हाथ से इस क्कार की यनाया है ॥

१०। उस के द्वाय में एक एक को वधारी का प्राय थीर एक एक देवधारी मनुष्य का श्रात्मा भी रहता है॥

११। जैसे स्रीभ से भाजन चीखा जाता है क्या वैसे ही कान से वचन नहीं परखे जाते॥ १२। बूढ़े। में बुद्धि पाई बाती ता है थीर दिनी लेगों में समम होती ता है। १३। इंकर में पूरी खुद्धि छीर पराक्रम पाये जाते है

युक्ति और समम उसी के दे॥

98। देखे। जिस की वह का दे से फिर खनाया मही जाता

जिस मनुष्य की वह बन्द करे से फिर खोला नहीं जाता ॥

१५। देखे। जब वह वर्षा की राक रखता तब जल सूख जाता है

फिर जब वह जल होड़ देता तब पृथियो उलट जाती है।

**१६ । उस में सामध्ये और खरी ख़ाहि पार्ड** ਜ਼ਾਨੀ ਵੈ

भूलनेहारे खेर भुलानेहारे दोना उसी के हैं। १०। वह मंत्रियों को। जूटकर बन्धुग्राई में ले

श्रीर न्यायियों की मूर्ख बना देता है। ९८। वड राखायों का श्रधिकार ते। इ देता थीर उन की कमर पर बंधन बन्धवाता है॥ १९ । वर याजको की ज़ूटकर बंधुयाई में ले जाता बीर सामर्थिया की उलट देता है। २०। वह विश्वाचयाग्य पुरुषों से बालने की शक्ति श्रीर पुर्रानया से विवेक की शक्ति हर लेता है। २१। वद हाकिमा का अपमान से लादता थीर खलवानीं के चाय कीले कर देता है ॥ ३५ । वह ग्रंधियारे से गहरी खार्त प्रगट करता क्रीर घोर श्रन्थकार से भी प्रकाश कर देता है। २३ । वद जातिया का बढाता ग्रीर उन की नाग्र करता

वह उन की फैलाता थीर बंधुयाई में से जाता है ॥

२४। वह प्रथिवी के मुख्य लेगो। की वृद्धि हरता थीर उन की निर्जन स्थानी मे जदा रास्ता नहीं हैं भटकाता है॥

२५ । वे बिन चिंतवाले के यंधेरे में टटोलते फिरते है

थीर वह उन्हें मतवाले की नाई हगमगाते चलाता है ॥

स्ती में यह सब कुछ श्रपनी श्रांख

ग्रीर प्रपने कान से सुन चुका ग्रीर समक्त भी चुका दू ॥

२। जी कुरु तुम जानते दे। से में भी जानता दूं में तुम लेगों से कुछ घटकर नहीं हूं ॥

(१) मूल में होठ। (२) मूल में फेंटा ढीला करता है।

(१) मूल में, तालू।

३। में तो सर्वेशक्तिमान से बार्त करा। श्रीर मेरी श्रीमलाया ईश्वर से वाद्यिवाद करने की है॥

8। पर तुम लोग भूठी वात के गढ़नेहारे हो तुम सब के सब निकाम वैद्य हो ॥ १। भला होता कि तुम विलक्षुल खुप रहते थीर इस से तुम बुद्धिमान ठहरते ॥ ६। मेरा विवाद सुनी थीर मेरी बहस की बातों पर कान लगायो ॥ ०। क्या तुम ईच्चर के निमित्त टेठी बाते कहोगे थीर उस के पत्त में कपट से बीलोगे ॥ ६। क्या तुम उस का पत्तपात करेगो थीर ईच्चर के लिये मुकडूमा चलायोगे ॥ ९। क्या यह भला होगा कि वह तुम को लांचे क्या जैसा कोई मनुष्य की ठगे वैसा ही तुम इस की भी ठगेगों ॥

१० । जो तुम क्रियकर यक्तवात करें।
तो यह निश्चय तुम को डांटेगा ॥
१९ । क्या तुम उच के माहात्म्य चे भय न खायोगे क्या उच का डर तुम्हारे सन मे न समाएगा ॥
१२ । तुम्हारे स्तरवायेग्य मोतियचन राख के समान हैं

तुम्हारे कोट मिट्टी ही के ठहरे हैं। पइ। मुक्त से बात करना के हो कि मै भी कुछ कहने पार्ज

ियर सुभा पर की चाचे से। आ पड़े॥

98। में क्यों अपना मांच अपने दान्तीं से चळाक
कीर क्यों अपना प्राय्य इंग्रेली पर रहूं॥

9५। बंद सुमी घात करेगा सुभी कुछ आशा
नही

तीभी में अपनी चाल चलन का यह लूंगा ॥
१६ । श्रीर यह भी मेरे बचाव का कारण देगा।
कि भिक्तिहीन जन उस के साम्द्रने नही जा सकता ॥
१७ । चित्त लगाकर मेरी बात सुना
श्रीर मेरी बिनती तुम्हारे कान में पड़े ॥
१८ । सुने में ने अपने मुकद्दमें की पूरी तैयारी
किई है

में ने निश्चय किया कि मैं निर्देश ठष्टबंगा ॥
१९ । कीन है का मुक्त से मुक्तहमा लड सकेगा
ऐसा कोई पाया जार ते। मैं खुप दोकर प्राण केलिंगा ॥

२०। दी ही काम मुक्त से न कर
तो में तुक्त से किय न जाऊंगा ॥
२१। खपनी ताइना मुक्त से हूर कर
खीर खपने भय से मुक्ते न छवरा ॥
२२। तब तेरे खुलाने पर में खोलंगा
नहीं तो में प्रश्न कब खीर तू मुक्ते उत्तर है ॥
२३। मुक्त से कितने अधर्म के काम और पाप हुए
मेरे अपराध खीर पाप मुक्ते कता दे ॥
२८। तू किस कारण अपना मुद्द फर लेता'
खीर मुक्ते अपना शत्रु गिनता है ॥
२५। त्या तू उहते हुए पत्ते की भी कंपाशा
खीर मुखे भसे की खदेड़ेगा ॥
२६। तू मेरे लिये कठिन दु खों की खाना देता
खीर मेरी कवानी के अधर्म का फल मुक्ते
भगता देता हैं।

२०। श्रीर मेरे पार्त्रों की काठ में ठीकता श्रीर मेरी सारी चाल चलन देखता रहता श्रीर मेरे पात्रा की चारों श्रीर सीमा बांध लेता है। २८। श्रीर में सड़ी गली वस्तु श्रीर कीड़ा खाये कपड़े के समान हू॥

## १४. मनुष्य जो स्त्री से स्त्या दीता है

से। घोड़े दिने। का थ्रीर स्ताप से भरा रहता है। २। बह फूल की नाई खिलता फिर तेरडा जाता है

यह काया की रीति पर ठल जाता थीर कही नहीं ठहरता॥

३। फिर क्या तू रेसे पर दृष्टि लगाता क्या तू मुक्ते अपने साथ कच हो में घसीटता है

(8) मूल में भाग।

<sup>(</sup>१) मूल में किपाता। (२) मूल में कहनी बाता। (३) मूल में अधर्म के करमा का भागी मुझे करता है।

४। ग्रमुह वस्तु से मुह वस्तु की कीन निकास सकता है। कीई नहीं।

ध । मनुष्य के दिन ठद्दराये अये दै

ग्रीर उस के महीनी की ग्रिनती तेरे पास लिखी है

थीर तूने उस के लिये ऐसा सिवाना बाधा है जिसे वह नहीं लाघ सकता

ई। इस कारण उस से प्रापना मुद्द फोर ले कि घट प्राराम करे

अध्य लों कि यह मजूर की नाई श्रपना दिन पूरान कर ले॥

१ वृद्ध को तो आया रहती है

कि चारे वह काट डाला भी जाए तैंभी फिर

हों। उस से कनखारं निकलती ही रहेगी ॥ ८। चाहे उस की जड़ भूमि में पुरानी भी हा जार। स्रोर उस का ठूंठ मिट्टी में सूख भी नार,

र । तीभी वर्षे <sup>१</sup> की गंध पाकर वह किर पनपेगा

स्रोर पैधि की नाई उस से शाखाएं फूटेंगी।
पि। पर पुरुष मर जाता श्रीर पड़ा रहता है
जब उसका प्राण कूट गया तब बह कहां रहा।
पि। जैसे नींल नदी का जल घट जाता

भीर जैसे महानद का जल सूखते सूखते मूख जाता है,

१३। वैषे ही मनुष्य लेट जाता थ्रीर फिर नहीं वटता

अध लों प्राकाण वना रहेगा तव लों लोग न चारोंगे

श्रीर न उन की नीद टूटेगी ॥

१६। भला टेासा कि तू मुक्ते श्रधे। लोक में किया केता

भीर जब ले। तेरा कीप ठंठा न होता तब लें मुक्ते कियाये रखता

ग्रीर मेरे लिये समय ठहराकर फिर मेरी मुधि लेता॥

98 । यदि पुरुष मर सार ते। क्या वह फिर जीरगा सब सो मेरा कुटकारा न होता<sup>१</sup>

तव लों में अपनी कठिन सेवा के सारे दिन आज्ञा लगाये रहता॥

१५। तू मुभे बुलाता थ्रीर मे बीलता

तुमें अपने घाष के बनाये हुए काम की

१६ । पर अघ तू मेरे पा पा को गिनता है
क्या तू मेरे पाप की नहीं देखता रहता॥
१९ । मेरे अपराध धैली मे रखकर काप लगाई

गई है

श्रीर तू मेरे श्रधमं को श्राधिक बढ़ाता है। १८। प्रहाड भी गिरते गिरते नाश हो जाता है श्रीर चटान श्रपने स्थान से एट जाती है,

१९। थीर पत्थर जल से छिस जाते है

खीर मूर्गि की धूरिल उस की खाठ से वहाई जाती है

उसी प्रकार तू मनुष्य का आसरा मिटा देता है ॥ २०। तू सदा उस पर प्रवस दोता ग्रीर वह जाता रहता है

तू उस का चिद्दरा विग्राहकर उसे निकाल देता है। २१। उस के पुत्रों की बहाई होती खीर यह उसे नहीं मुकता

श्रीर उन की घटी दोती पर अह उन का दाल नहीं जानता॥

३३। क्रेबल अपने ही कारण उस की देख की दु.ख देशता है

ग्रीर श्रपने ही कारण उस का जीव ग्रीकित रहता है॥

(रलीपन् का वचन)

## १५. तब सेमानी एसीपज् ने कहा

२। क्या बुद्धिमाम को उचित है कि स्राज्ञानता वि को साथ उत्तर दे

<sup>(</sup>१) मूल में जल। (१) मूल में जैसे समुद्र।

<sup>(</sup>१) मूल में मेरा बदल न माता। (१) मूल में, बायु के

वा अपने जन्त करण की पूरवी पवन से मरे।
३। क्या वह निष्मल वचनी से
वा व्यर्थ वाती से वादविवाद करे॥
8। वरन तू भय मानना होड देता
भीर ईश्वर का ध्यान करना ग्रीता से कुड़ाता है॥
५। तू अपने मुह से अपना अधर्म प्रगट करता
श्रीर धूर्त लेगों के बोलने की रीति पर
वेलता है।

ई। मैं तो नहीं पर तेरा मुंद ही मुमें दोषी ठद्दराता है

खीर तेरे ही वचन तेरे विक्र साझी देते है।

। वया पहिला मनुष्य तू ही उत्पन्न हुआ क्या तेरी उत्पन्ति पहाड़े। से भी पहिले हुई।

। क्या तू ईश्वर की समा में बैठा सुनता था क्या तरी ब्रांड डपने लिये तू ही रखता है।

९। तू रेसा क्या जानता है जिसे हम नही जानने तुम में रेसी कीन सी समम है जो हम में नही।

१०। हम लोगों में ते। पन्ने वालवाले खीर याति पुरनिये मनुष्य है

नेत तेरे विता से भी बहुत दिनी हैं।।
१९। ईश्वर की शांति देनेहारी बाते
वीर नेत वचन तेरे लिये की मल है वया ये तेरे
लेखे में तुन्ह हैं।।

१२। तेरा मन क्यो तुमें बीच ले जाता है है। तू बांख से क्यों सैन करता है। १३। तू ती अपना की ईश्वर के विस्तु फेरता है। यू ती अपना की ईश्वर के विस्तु फेरता है। यू तो अपने मुद्द से व्यं वार्त निकलने देता है। १८। मनुष्य क्या है कि निष्कलंक है। है। से उत्पन्न हुआ़ से। क्या है कि निर्दाप हो। सके।

प्। सुन वह ग्रापने पवित्रों पर भी विश्वास नहीं करता

श्रीर स्वर्ग भी उस की दृष्टि में निर्मल नहीं है। १६। फिर, मनुष्य खाँधक घिनाना श्रीर मलीन है जो कुटिसता को पानी की नाई पीता है। १९। में तुमें सममा दूशा सा मेरी सुन से

(१ मूल में पूर्तीको जीम पुनता है। (३) वा आकाम।

जो में ने देखा है उसी का वर्णन में करता हूं॥
१८। (वे ही बाते जे। बुद्धिमानी ने अपने पुग्खाग्री।
से सुनकर

विना किपाये वसाया है।

9९ । क्षेत्रल उन्हों की देश दिया गया था थीर उन को बीच कीई विदेशी श्राता जाता

न था) ॥

२०। दुष्ट जन जीवन भर पीडा से तडपता है धीर वजात्कारी के घरसें की गिनती उदराई दुई है॥

२९। उस की कान में डरावना शब्द बना रहता है

कुर्णल के समय भी नाग्र करनेहारा उस पर आ पड़ता है॥

२२। उर्वे श्रीधवारे में से फिर निक्तलने की जुड़ साधा नहीं देतती

थीर तलवार उस की घात में रहती है।

२३। रेाटो रेाटो ऐसा चिह्नाता हुन्ना' वह मारा मारा फिरसा है

उसे निश्चय रहता है कि ग्रंधकार का दिन मेरे पास ही है॥

२४। यक्तट कीर यक्तेती से सम की सर सगता रहता है

रेसे राजा की नाई जो पुरु के लिये तैयार हा वं उस पर प्रसल होते हैं॥

२५। उस ने तो ईख्वर के विक्त हाथ वकाया है जीर सर्वशक्तिमान के विक्त वह ताल ठीकता है, \ २ई। जीर सिर उठाका जीर अपनी मोटी मोटी

कालें दिखाता दुवा

वह उस पर धावा करता है॥

२०। फिर उस के मुद्द पर चिक्तनाई का गई है श्रीर उस की कमर में चर्ची समी है।

२८। श्रीर वह उनाड़े हुए नगरीं में श्रीर ने। घर रहने येग्य नहीं

थार डीह होने की केहि गये हैं उन में क्स गया है।

<sup>(</sup>१) जूल में रीटी कहा। '२) मूल में गर्दन से। (३) मूल में स्थानो दाला की माटी पीठा से।

था था था भी न उस की सपति
 था परिवार की सपति

भीर ऐसे लोगों की खेत की उपज भूमि की खेर न भुक्तने पाण्गी॥

क मुक्तन पाम्मा ॥

इ० । यह फाँधियारे से न कूटेमा

फीर उस की कनखार तो से मुक्स जारंगी

फीर रंखर के मुंद की फूक से यह उड़ जारगा ॥

इ० । यह खपने की घोखा देकर व्यर्थ वाभी का

भरीसा न करे

क्योकि उस का बदला धोखा हो होगा ॥ इन्। बद्द उस के नियत दिन से पहिले पूरा पूरा दिया दाणगा

वम की डालियां घरी न रहेगी ॥ १३। दारा की नाई उस के ऋते फल कड जाएंगे श्रीर उस के फूल जलपाई के यूच के से गिरेगे॥

इप्त । क्योकि भक्तिहीन के परिवार से कुछ वन न पड़ेगा।

थार वा घूम लेते हैं उन के तंयू आग से जल जागी।

३५। उन के उपद्रय का पेट रहता खैार खनर्थ उत्पन्न होता है

स्रीर से स्रपने स्नन्त करण में कल की सात गठते है। (सरप्य का यक्त)

## १६. तव अणूव ने कदा,

२। ऐसी ऐसी वाते में बहुत सी सुन चुका हू
तुम सब के सब उकतानेहारे शान्तदाता है। ॥
इ। क्या व्यर्थ बाती का खन्त कभी देशा
नहीं ते। तुमें उत्तर देने के लिये क्या उसकाता है।
४। में भी तुम्हारी सी बात कर सकता हू
ले। तुम्हारी दशा मेरी सी दीती
तो में भी तुम्हारे बिक्ट बाते ले। सकता
ख्रीर तुम्हारे विक्ट सिर हिला सकता।
५। पर में बचनें। से तुम की हियाब बन्धाता
ख्रीर बाते। से शांति देकर तुन्हारा गेक घटा देता।

६। चादि में बोलूं पर मेरा शोक्ष न घटेगा चादि में चुप रहू ताभी मेरा दुःख कुछ कम न

श पर याद्य उस ने मुक्ते उसता दिया
 तू ने मेरे सारे परिवार की उसाइ डाला है।
 द । ग्रीर तू ने जी मेरे गरीर की सुखा डाला है
 सी नेर विरुद्ध साक्षी ठहरा है

श्रीर मेरा दुवलापन मेरे विन्ह खड़ा द्वाक्तर मेरे सास्टने साक्षी देता दे ॥

९। उस ने कीय में आकर मुक्त की फाड़ा श्रीर मेरे पी हे पड़ा है

यह मेरे विष्ह्र दात पीसता श्रीर मेरा वैरी मुक्त सा श्रांखें दिखाता है। १०। श्रव लाग मुक्त पर मुद्द पसारते है

थीर मेरी नामधराई करके मेरे गाल पर **थपेड़ा** 

थार मेरे विस्तृ भीड़ लगाते हैं ॥ १९। ईश्वर ने मुर्भ कुटिला के खण में कर दिया थार दुष्ट लोगों के हाथ में फ्रेंक दिया है ॥ १२। में सुख से रहता था थार उस ने मुर्भ चूर

चूर कर डाला इस ने मेरी गर्दन पक्तडकर मुभे टुकडे टुकड़े कर दिया

फिर उस ने मुक्ते खपना निशाना यनाकर खड़ा किया है।

१३। उस के तीर मेरी चारों खोर उस रहे हैं बह निर्देश देशकर मेरे मुद्दीं की बेधता है बीर मेरा पित मूमि पर बहाता है।

१४। वह शूर की नाई मुम पर घावा करके मुझे चेंग्ड पर चेंग्ड पहुंचाकर घायल करता है। १५। में ने ठाठ सी सीकर अपनी खाल पर ख्रीका खीर खपना सीग्रा मिट्ठी में मैला कर दिया है। १६। रोते रेते मेरा मुद्द मूज गया

खीर मेरी आंखे। पर घोर खन्धकार का गया है।

10 । तीभी मुक्त से के।ई उपद्रव नहीं हुआ

बीर मेरी प्रार्थना पवित्र है।

<sup>(</sup>१) मूल नें. परिवार याम द्वागा । (२) मूल में. राहे। ।

<sup>(</sup>१) मूल में मुक्त से क्या किया जाएगा।

१८। हे पृथिकी तु मेरे लेाडू की न ढांपना थीर मेरी दोहाई कहीं न रके ॥ १९। श्रव भी स्वर्ग में मेरा साक्षी है श्रीर मेरा ग्रहाही देनेहारा जपर है ॥ २०। मेरे मित्र मेरे ठट्टा करनेहारे है। गये है पर में ईश्वर के साम्हने श्रांस् बहाता हू, २१। कि कोई ईश्वर के विरुद्ध सञ्जन का श्रीर श्रादमी का मुकद्रमा उस के पड़ासी के विषद्ध लडे ॥

३२। क्योंकि घोडे ही बरसे। के बीतने पर मै इस मार्ग से चला जाऊगा जिस से मै नहीं साद्रुगा ॥

# १९ मेरा जीव नाश हुआ है मेरे दिन हो चुकी है

मेरे लिये कबर तैयार है। २। निश्चय को मेरे सा है से। ठट्टा करनेरारे है की मुक्ते लगातार दिखाई देता है से उन का कारा राड़ा है।

इ। बन्धक धर दे अपने बीर नेर बीच मे तू ही जामिन हो।

कीन है जी मेरे हाथ पर हाथ मारे॥ 8। तूने इन का सन समक्षते से रोका है इस कारख तू इन की प्रवल न करेगा। ध। जा अपने मिन्नो को चुगली खाकर लुटा देता उस को लडकों की श्रांखें रह जाएंगी। ई। उस ने ऐसा किया कि सब लेगा मेरी उपमा ਵੇਜੇ ਵੇ

खीर लोग मेरे मुंह पर प्रकते हैं,

 श्रीर खेद की मारे मेरी आखो में धुंधलापन का गया

श्रीर भेरे सब स्ना काया की नाई हा गये है। ८। इसे देखकर सीधे लाग चिकत हाते श्रीर जा निर्दीष दें से मिक्हीन के विक्ष चमरते है n

९। धर्मी लोग श्रपना मार्गे पकड़े रहेगे

श्रीर ग्रुह काम करनेहारे सामर्थ्य पर सामर्थ्य पाते सारंगे ॥

90 । तुम सब के सब मेरे पास आयो तो आयो पर मुक्ते तुम लेगो। में एक भी वृद्धिमान न मिलेगा॥ १९। मेरे दिन ता बीत चुके श्रीर मेरी मनसाएं मिट गई

थ्रीर जो मेरे मन में था से। नाश हुआ है॥ १२। वे रात की दिन ठहराते व करते है जान्धियारे के निकट डाजियाला है॥ १३। यदि मेरी आशा यह है। कि अधीलीक

मेरा धाम होगा

यदि मे खन्धियारे मे अपना विक्रीना विका चुका

**98 । यदि में यिनाश से कह चुका दीक कि** तू मेरा पिता है

खीर कीडे से कि हू मेरी मा श्रीर मेरी बहिन है, १५। ता मेरी वया आशा रही थीर मेरी आशा किस के देखने में आएगी॥ 9ई। यह तो श्रधोसोक में उतर जाएगी और उस समेत नुमें भी मिट्टी में विश्वाम निलेगा ॥ (गृही यिल्वद् का वधन)

### १८. त्व यूषी विल्दद् ने कहा

२। तुम कव सें फदे स्त्रा स्त्राक्तर व्रचन पषहते रहाजो

चित लगाची तब इम वालेगे॥ ३। इस लाग तुम्हारे लेखे क्यों प्रश् सरीखे थीर अशृह ठहरे है। ४। हे खपने की कीप की मारे चीधनेहारे ववा तेरे निमित्त पृथिवी उज्जह जाएगी श्रीर घटान खपने स्थान से इट जाएगी ॥ थ । तै।भी दुष्टें का दीपक वुक चारगा क्रीर दुष्टकी आग्राकी लै। न चमकेगी॥ हैं। इस को डेरे में का उजियाला श्रंधेरा है। जाएगा

थ्रीर उस के कंपर का दिया धुक्त साएगा॥ (१) भूल में शुद्ध इत्रयाला। (१) मूल में याधीलीक के बेंद्री में।

<sup>(</sup>१) मूल में युम्त गये।

0। उस के बहु बहु फाल क्षेटि दी जारंगे भीर यह अपनी ही युक्ति की द्वारा गिरेगा॥ द। वह अपने ही यांव काल मे फंसारगा यह बागुर पर चलता है। र । उस की रही फंटे में फंस खाण्मी धीर यद यागुर में पक्षडा जाएगा ॥ १०। फंदे की रिम्मयां उस के लिये भीन में बीर यागर हमर में हिपा रहता है। १९। चारे। खोर में हराधनी वस्तू में इसे हराती धीर एस के पीके पहकर एस का भगाती हैं। १२। उम्र का यस दुख में घट जागगा थीर विपास हम के पास ही सेवार रहेगी ॥ १३। उस के खंग छाये लाएंगे काल का परिलाठा उस के खरों का दा लेगा है १४। खपने जिस होरे का भरेगमा यह करता है इस में में यह हीन निया हागा। चीर वह भवंकर राजा के पास परचावा जाएगा।

१५। से उस के यहां का नहीं है से उस के हरे में याम घरेगा फीर उम के घर पर गंधक हितराई जाण्गी॥ १६। उस को चह तो मूल काश्गी

योर डानियां कट जाएंगी ॥ १०। पृषियो पर में उम का समस्या मिट जाण्गा थीर दार्ट में उस का नाम क्सीन मृन पर्डगा॥ १८। यद डाजियाले ने फ्रांधियारे में ठकेल दिया

धीर खगत में में भी भगाया जागगा ॥ १९ । उस के कुटुंबियों में उस के कोई पुत्र पीत्र न रहेगा

खाम्गा

थीर तथां यद रहता था यतां की ई यचा हुआ न रह लाग्या॥

२०। उन का दिन देखकर पूर्यो लोग चिकत होगे क्रार पश्चिम के निर्धासिया के रीगं खढ़े ही डाण्गी॥

भारत मंदेश कुटिल लेखा के निवास ऐसे दे।
 जाते हैं

धीर जिस की ईश्वर का चान नहीं रहता उस का स्थान रेसा ही हा जाता है।

(चायूय का यथन)

## १र्द. तव अयूय ने कहा,

२। तुम कब ले। मेरे जीव की दु.ख देते रहे। खीर वातीं से मुक्ते चूर चूर करे। ।।

३। दन दसें वार तुम ले। मेरी निन्दा करते खीर निर्लंड ऐ। कर मुक्ते भमराते हैं। ॥

४। खीर चाए मुक्त से भूल हुई भी है।
तीमी वह भूल मेरे ही सिर रहेगी ॥

५। ची तुम सचमुच मेरे विक्ट बढ़ाई मारे। गे खीर माग देकर मेरी निन्दा करे। गे दे। तो जाने। कि ईएवर ने मेरा न्याय विगाहा खीर मुक्ते अपने जाल में कसा लिया है ॥

०। सुने। में चपहच चपहच या चिल्लाता रहता हू पर कोई नहीं सुनता

में दोहाई देता रहता हू पर कोई न्याय नहीं करता ॥

द। उस ने मेरे मार्ग को गेसा कंधा है कि में बागे चस नहीं सकता बीर मेरी हमरे खंधेरी कर दिई हैं॥ १। मेरा विभव चस ने हर सिया बीर मेरे सिर पर से मुक्कट स्तार दिया है॥

थार मर । वर पर व नुजुट क्तार । दया या १० । उस ने चारों खोर से मुक्ते तोड दिया से। में साता रहा

थ्रीर मेरा थासरा सम ने घृष की मार्च स्वास हाला है।

१९। उस ने मुक्त पर खपना कीप महकाया खीर खपने अयुखीं में मुक्ते जिनता है।

१०। एस के दल एकट्टे देशकर मेरे विन्द्व धुस बांधते दे

खार मेरे हेरे की चारे। खार कावनी हालते हैं। पह । उस ने मेरे भादयों की मुक्त से दूर किया है खार जो मेरी जान पटचान के घे सा बिलकुल बानवान हो गये है।

<sup>(</sup>१) भूम में उस के चमरे के बेंद्रा की। (६) प्राथमा जगसा

98:। मेरे क्ट्रम्बी मुक्ते छोड़ गये थीर जा मुक्ते जानते थे का मुक्ते भूल गये हैं। १५। जी मेरे घर में रहा करते वे बरन मेरी दासियां भी मुक्ते धनजाना शिनने लशीं **उन के लेखे मैं परदेशी हा गया हूं**॥ १६। जब में अपने दास की युलाता हू तब घह नहीं घेालता मुमे उस से गिरुगिर्मा पहला दै॥ पा मेरी चांच मेरी स्त्री की थीर मेरा शन्ध मेरे भाइये। के लेखे मे खनजान का सा लगता है। १८। लडको भी सुभी तुच्छ जानते थीर जब में चठने लगता तब ये मेरे विक्र बोलते हैं॥ ९९ । मेरे सब परम मिन्न मुक्त से छिन करते है थीर जिन से में ने प्रेम किया सा पलटकर मेरे विरोधी है। अबे है। २०। मेरी खाल खीर मांस मेरी इड्डियों से सट गये है चीर अपने दाता का किलका ही लिये हुए मे वच गया है। २१। हे मेरे मिन्री मुक्त पर दया करी दया क्योंकि ईश्वर ने मुक्ते मारा है। २२। तुम केंग्रवर की नाई क्यों मेरे पीके पहें दी थै।र मेरे सांच चे क्या तृप्त नहीं दुर ॥ २३। भला द्याता कि मेरी बात प्रव लिखी जाती भला द्वाता कि वे पुस्तक में लिखी जाती, २८। थ्रीर लाहे की ठांकी स्नार शीश से वे सदा के लिये चटान पर खे।दी द्वातीं॥ २५। मुक्ते तो निश्चय है कि मेरा छुड़ानेद्वारा चीता है थीर वह यन्त में मिट्टी पर खरा देशा। र्द। भी सब मेरे भरीर का यें। नाम है। सारगा सञ्च शरीर से कालग दोकार में ईश्वर का दर्शन

(१) मूल में भेरे गर्भ के लड़की। (१) मूल में भेद के समुख्य।

पाकमा ॥

२०। उस का दर्शन में आप आपनी आंखों से अपने लिये कहा। श्रीर न कोई दूसरा मेरा दृदय फट चला है।।
२८। मुक्त में तो धर्म का मूल पाया जाता है
से तुम जी कहते हैं। इस इस की क्योंकर सतारं,

र्श। इस कारण तुम तलवार से भय खाग्री क्योंकि जलजलाइट से तलवार का दर्ड किसता ?

विस से तुम जान सा कि न्याय द्वाता है॥ (रीयर्का वचन)

#### २०. तब नामाती से। पर्ने कहा

२। मेरा जी चाइता है कि उत्तर हूं बीर इस से टीलने की फुर्ती करता हूं॥ ३। में ने ऐसी शिक्षा सुनो जिस से मेरी निन्दा हुई और मेरा बातमा श्रवनी समक्ष में से मुक्ते उत्तर देता है॥

8। क्या तू यह नियम नहीं जानता जो सनातनश्रीर उस समय का है

जब मनुष्य पृथियो पर बसाया राया,

धा कि दुष्टों का ताली बचाना जल्दी बन्द है। काता

खीर भक्तिछीनें का श्रामन्द पल भर का द्याता है॥

ई । चारे रेसे मनुष्य का माद्यातम्य स्थाकाण तक पहुँचे

थै।र उस का सिर वादलों से लगी,

तीमी यह प्रपनी विष्ठा की नाई सदा के खिये नाथ हा जाएगा

श्रीर जी उस की देखते घे सी पूर्को कि वह कहारहा॥

द। यह स्वप्नकी नाई खिलाय जाण्या श्रीर किसी की फिरन सिलेगा

<sup>(</sup>१) भूख में भात।

रात में देखे हुए स्व की नाई घट रहने न याएगा।।
र । जिस ने उस की देखा है। की फिर उसे न

धीर प्राप्ते स्थान पर उस का कुइर पता न रहेगा ।।

९०। उस के लडकेवाले कंगालों से भी विन्ती करेंगे

भीर घट अपना कीना दुवा भारत फेर देशा ॥ १९। उस की हड़ियों से जवानी का वस भरा इका दे

पर यह उसी के साथ मिट्टी में मिल' जाशा।
१२। चाहे युराई उस की मीठी लगे

ग्रीर यह उसे अपनी जीभ के नीचे किया रक्खे,
१३। ग्रीर यह उसे यचा रक्खे और न कें। हे
यरन उसे अपने तालू के बीच दवा रक्खे,
१८। तीभी उस का भी जन उस के पेठ में पलटेगा
यह उस के बीच नाग का सा विष यन जाशा।
१५। उस ने जी धन निगल लिया उसे यह फिर
उगल देगा

ईश्वर उसे उस को पेट में से निकाल देगा॥
१६। वह नागों का विष चूस लेगा
वह करेत के डसने से मर जाएगा॥
१०। वह नोदेगों क्योंत् मधु खार दही की
नोटेगों के।

देखने न पाएगा ॥

१८। विस के लिये उस ने परिश्रम किया उस की उसे फेर देना पहेगा और वह उसे निगलने न पाएगा

उस की मेल लिई हुई वस्तुओं से जितना श्रानन्द दोना चाटिये उतना ते। उसे न मिलेगा ॥

९८। क्योंकि उस ने कागालों की पीसकर हो। ड दिया

सस ने घर की कीन लिया उस की यह बकाने न पारगा॥ २०। लालसा के मारे जो उस को कभी शांति न मिलती शी

इस लिये यह प्रापनी कोई मनभावनी यस्तु खचा न सकेगा ॥

२१। कोई घस्तु उस का कीर विमा दुए न यसती थी

इस लिये उस का कुशल बना न रहेगा ॥

२२। यूरी संपत्ति रहते भी बह सकेती में पड़ेगा
तब सब दु खियों के हाथ उस पर उठेंगे ॥

२३। ऐसा है।गा कि उस के पेट भरने के लिये
ईश्वर खपना की प उस पर महकारगा

वैगर रोटी खाने के समय बह उस पर

२८। वह लेखि के हिष्यार से भागेगा बीर योतल के धनुष से मारा जाएगा॥ २५। वह उस तीर के खींचकर श्रयने पेट से निकालेगा

उस की चमकनेदारी नेकि उस के पिते से ट्राकर निकलेगी

भय उस में समार्गा ।

परेगा<sup>8</sup> ॥

२६। उस को गाडे द्वर धन पर घोर श्रंधकार का जाएगा

वन ऐसी प्राप्त से भरम द्वारा जी ननुष्य की फूँकी दुई न दें।

थीर उसी से उस को डेरे में की खखा दें। खही भस्म की खाएगा ॥

२०। आकाश उस का अध्यम् प्रगट करेगा और पृष्यियो उस के विकट्ठ खड़ी देशो ॥ २८। उस के घर में की बढ़ती जाती रहेगी घह उस के केश के दिन बह जाएगी ॥ २९। परमेश्वर की खेश से दुष्ट मनुष्य का श्रंश और उस के लिये ईश्वर का उद्दराया दुष्या भाग यही है॥

<sup>(</sup>१) मूल में उस का स्थान उसे फिर म ताकेगा। (२) मूल में सेट। (१) मूल में यनाने।

<sup>(</sup>१) जूस में पेट। (२) जूस में जान पहती। (१) वा चस की रोटी ठहराकर. वा चस के मास में। (४) जूस मे उस पर बरसारगा। (४) जूस में विज्ञाती। (६) जूस में उस के किये मुखा के लिये सब काथकार दिया है।

(पारमूब का घचन)

#### २१ तव अणूब ने कहा

भे। चित्त क्याकर मेरी बात युने।
थीर तुम्हारी शान्ति यही ठहरे॥
३। मेरी कुछ ते। यही कि मै भी बातें करं
थीर जब मै बात कर चुकू तब पीकें ठट्टा
करना॥
8। क्या मै किसी मनुष्य की रोहाई देता हूं
फिर मै अधीर क्यों न है। कं॥
५। मेरी खीर चित्त लगाकर चिक्तत है।
थीर अपनी अपनी अंगुली दांत तले दवायो।॥
६। जब मै स्मरण करता तब मै घटरा जाता हू
थीर मेरी देह में कंपकपी लगती है॥
०। क्या कारण है कि दुष्ट लोग जीते रहते है

बड़ता जाता है।।
द। उन की सन्तान उन की स्रा
स्रीर उन की बालबच्चे उन की स्रांखी की सास्टने

वने रहते हैं।

(। उन के घर में बेडर का कुशल रहता है श्रीर ईश्वर की इन्हीं उन पर नहीं पक्ती॥ १०। उन का संड़ ग्रामिन करता ख़ैर चूकता नहीं

चन को गार्य वियाती है श्रीर गाभ कभी नहीं गिरातीं॥

99 । वे श्रपने सहकों को भुग्रह के भुग्रह बाहर जाने देते

कान दत श्रीर उन की बच्चे नाचते हैं॥ पर। वे इफ श्रीर बीगा बजाते हुए गाते थीर बांमुरी के शब्द में श्रानन्दित होते हैं॥ पड़। वे अपने दिन मुख में बिताते खैंग्र एस भर ही में अधीचोक की उत्तर जाते हैं॥ पड़। तै।भी वे ईश्वर में कहते थे कि इम में दूर है। तेरी स्रोत जानने की इम की **र**च्छा नहीं रहती॥

१५। सर्वशक्तिमान क्या है कि इस उस की सेवा करे

श्रीर जो इस उस से विनती भी करे तो दमें क्या लाम देशा॥

१६। देखे। उन का कुशल उन के छाथ में नहीं रहता

दुष्ट सोगों का विचार मुक्त से दूर रहे ॥
१९। कितनी बार दुष्टे। का टीपक बुक्त साता
श्रीर उन पर विपत्ति था पड़ती है
श्रीर ईश्वर कीप करके उन के बांट में दुख

देता है.

१८। श्रीर वे वायु से उड़ाये दुए भूसे की श्रीर व्यवस्टर से उड़ाई दुई भूसी की नाई देति है। १९। ईक्ष्य उस की श्राधनमें का दरह उस के लडकेबाला के लिये रख होडता है

वद उसे उसी को देकि उस का ब्राध्य उसी की दे॥

२०। इष्ट खपना नाश खपनी शी खांकों से देखें खार सर्वशक्तिमान की जलबलास्ट में से खाप पी ले॥

२१। क्योंकि जब उस के महीना की गिनली कट चुके

तव पीक्टेरहनेहारे खपने घराने से उस का क्या काम रहा॥

२२ । क्या ईश्वर की कीई चान सिखाएगा

सह ते। ऊंचे पर रहनेहारीं का भी न्याय करता है॥

२३। कोई तो अपने पूरे बस में

बड़े चैन थे।र सुख से रहता हुया मर जाता है॥

२४ । उस की दोर्हानयां दूध से श्रीर उस की डोंड्डयां गूदे से भरी रहती हैं॥ २५ । श्रीर की ई स्रपने जीव के दु.ख ही से

<sup>(</sup>१) मूल ने हाय गुह पर रवियोगे।

<sup>(</sup>१) मूल में कडवाहट।

विना कभी सुख भेगी मर जाता है ॥

३६। वे दोने घराधर मिट्टी में मिलः जाते

खीर कीड़े। से द्वप जाते हैं ॥

३७। सुनी में तुम्दारी करपनाएं जानता हूं
खीर उन युक्तियों की भी जी तुम मेरे विषय

खन्याय से करते ही ॥

३८। तुम कपते तो है। कि रईस का घर कहां रहा
हुएें। के नियास के डेरे कहां रहे ॥

३९। पर ख्या तुम ने घटी हियों से कभी नहीं

पूका
तुम उन के रह विषय के प्रमार्थी से खनजान हो,

३०। कि विपत्ति के दिन के लिये दुर्जन खन्छ।

जाता है

खीर रे। य के समय के लिये ऐसे लेगा कचाये

जाती हैं।

इश्वास्त्र की चाल उस को मुद्द पर की।न करिगा की।न दिगा॥

इन्। तीभी यद कथर को परुंचाया जाता श्रीर लेगा उस कथर को रखवाली करते रखते दे<sup>ग</sup>ा

इइ। नाले के ठेले एस का मुखदायक लगते हैं भार डीसे प्रगाले लेगा प्रनिग्नित जा जुके वैसे ही सव मनुष्य उस के पीक्रे भी चले जाएंगे॥

58 । से तुम्दारे उत्तरीं में को भूठ ही पाया काता है

ती तुम क्यो मुक्ते व्यर्थ शान्ति देते है। ॥
(मलीपज का वचन,)

२२. त्व तेमानी एलीपज् ने कदा २। क्या पुरुष से ईण्टर की लाभ पहुच सकता

जो युद्धिमान है से अपने ही लाभ का कारण दोता है॥ ३। क्या तेरे धार्मी होने से सर्वशक्तिमान सुख पा सकता

तेरी चाल को खराई से क्या एसे कुछ-साम देश सकता॥

४। वद जो तुमें डांटता है ग्रीर तुम से मुक-दूमा सहता है

क्या इस का कारण तेरी भक्ति दे। सकती दें॥ ५। क्या तेरी खुराई बहुत नहीं तेरे ग्राधर्म के कामी का कुछ ग्रन्त नहीं॥

ई। तूने तो प्रापने भाई का व्यथक प्रकारमा रख लिया

श्रीर नंगों के वस्त्र उतार लिये थे॥

। यक्षे हुए की तू ने पानी न पिलाया

श्रीर भूखे की रोटी देने से नाइ किई थी॥

। जी वरियार था उसी की भूमि मिली

श्रीर जिस पुरुप की प्रतिष्ठा हुई थी सीई उस

में यस गया॥

र । तू ने विधवाश्रीं का छूहे दाय कीटाल विया

श्रीर वपमुखों की बांग्ने ती उसी शासि वार्थ थीं।।
१०। इस कारण तेरी चारी श्रीर फरे लगे है

श्रीर श्रवानक हर के मारे तू घबरा रहा है।।
१९। क्या तू श्रीधियारे की नहीं देखता
श्रीर उस बाठ की जिस में तू हुब रहा है।।
१३। क्या ईश्वर स्वर्श के जबे स्थान में नहीं है
कचे से जंबे तारी की देख कि वे कितने कचे हैं।।
१३। फिर तू कहता है कि ईश्वर क्या जानता है
व्या वह घोर श्रीधकार की श्राह में हैं।कर क्या वह सार श्रीधकार की श्राह में हैं।

१४। काली घटाग्रों से वह ऐसा किया रहता है कि कुछ नहीं देख सकता

घद्य ती आकाशमण्डल ही के कपर चलता फिरसा है॥

१५। क्या तू उस पुरानी हगर की पकड़े रहेगा जिस पर वे ग्रनर्थ करनेहारे चलते थे,

पद्दै। जी प्रासमय कट गये े श्रीर उन के घर की नेव नदी सी अह गई।

<sup>(</sup>१) गूर्ल में लेट। (२) मूझ में पशुषाये जाते है। (२) या ग्रीर कथर पर पहरा देता रहता है।

१९। उल्देश ने ईश्वर से आहाया इस से दूर हा सा थीर सर्वशक्तिमान इमारा क्या कर सकता है। १८। तीभी उस ने उन को घर प्राच्छे प्राच्छे पट। थीं से भर दिये थे दुष्ट्र लोगो का विचार मुक्त से दूर रहे॥ १९ । ध्रमी लेगा देखकर खानन्दित हाती श्रीर निर्देश्य लेशा उन की इसी करते है कि, २०। जो इमारे विषद्व चडे चे सा नि.सर्वेष्ट मिट गये थीर उन का बहा धन याग का कीर दे। २१। इस से मेलमिलाप कर तब तुकी शांति मिलेगी थीर इस से तेरी भलाई देशी॥ २२। उस की मुद्द से शिका सुन ले थीर उस की वचन श्रपने मन में गखा। २३। यदि त सर्वशक्तिमान की भीर फिरके समीच जार थीर श्रपने खेरे वे कुंडिल काम दूर करे ती तू वन जाएगा॥ २४। तू अपनो अनमोल वस्तुओं को धूलि पर बरन क्रोपीर का कुच्चन भी नाला के पत्थरा म

२५। तब वर्षधिक्तमान आप तेरी वनमे।स वस्तु थीर तेरे लिये चमकनेहारी चांटी होता ॥ २६। तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा थीर ईश्वर की छोर श्रपना मुद्द नेसटके उठा सकेगा ॥

२०। श्रीर तू उस से प्रार्थना करेगा थीर वह तेरी धुनेगा थीर तू श्रपनी मन्नता की पूरी करेगा॥ श्द। श्रीर की बात तू ठाने से तुमा से बन भी पहेंगी

भीर तेरे मार्गी पर प्रकाश रहेगा॥

हास है॥

श्राचाचे दुर्माग्य द्वाप्ति तू कहेगा कि सुभाग्य द्याः

क्यों कि वह नम्र मनुष्य की खवाता है।। 30 । खरन जें। निर्दीय न हो उस की भी यह बचाता है

षर्थात् वह तीरे शुद्ध कामे। के कारण झुडाया चारमा ॥

(ग्रस्य का वचन)

२३. तन अयूव ने कहा २। मेरी ऋड्जुडाइट ग्रव भी नहीं क्क सकतो

मेरी मार्य मेरे कराइने से भारी है।

३। मला दीता कि मै जानता कि यह कदा मिल सकता

खीर उस के विराजने के स्थान सक जा सकता॥ ४। मैं उस के साम्दने खपना सुकट्टमा पेश करता खीर बहुत से<sup>(</sup> प्रमाख देता ॥

प्र। मै जान लेता कि यह तुभ से उत्तर मे क्या कह सकता

श्रीर जो फुक वह मुक्त से कहता से म समक्ष सेता ॥

ई। क्या वह अपना वड़ा वल दिखाकर सुक्त से मुकद्रमा सङ्ता

नहीं छह मुक्त पर ध्यान देता ॥

९। तब मन्जन उम में विवाद कर सकता

ग्रीर इस रोति में अपने न्याबी के हाथ से सदा के लिये कुट जाता॥

८। सुना में आगों जाता पर वह नहीं मिलता

मै पीक्रे इटता हू पर वह देख नही पड़ता॥

९। अब वह बाई खोर में काम करता है तब ब्रह मुक्ते दिखाई नहीं देता

खब वह दहनी खोर मुहता है तब वहां भी मुक्ते देख नहीं पडता॥

<sup>(</sup>१) मूल में उन का। (२) मूल में साम से निकाला हुया दाना बादी। (३) मूल में तेरा बातु।

<sup>(</sup>१) मूल में वे नीपे होए। (२) मूल में अधारे। (३) मूल में हाया। (৪) मूल में दिदाई है।

<sup>(</sup>४) मूल में, हाय। (६) मूल में, मुह भर के।

९०। पर वह जानता है कि मैं की श्री चाल चला हू

ग्रीर खब घड मुक्ते ता ले तब में मोने के समान निक्रलंगा ॥

११ । मेरे पैर उस की हमरों में स्थिर रहे श्रीर में उसी का मार्ग विना मुझे पकड़े रहा ॥ १२ । उस की श्राज्ञा के पालने से में न इटा श्रीर में ने उस के वचन श्रापनी इच्छा से कही श्रीधक काम के जानकर रख की है ॥

१३। पर घर एक ही बात पर बड़ा रहता ग्रीर कोई उस की उस से फेर नहीं सकता से घर पाप चाहता है से इंबर करता है। १८। से कुछ मेरे लिये ठना है उसी की बह पूरा करता है

थ्रीर उस के मन में ऐसी ऐसी बहुत सी वाते है।

पश् । इस कारण में उस की देखते घवराता जाता इ

क्रम में चाचता हू तम्र उस से शरधरा उठता हू॥

प्दाक्यों कि मेरा मन ईग्रहर हो ने कच्चा कर विया

थ्रीर सर्वेशिक्तमान ही ने मुक्त की घटाया दिया है॥

५९ । से। मेरा सत्यानाश न ते। अधियारे के कारण हुआ

श्रीर न इस कारज कि घेर श्रधकार मेरे मुद पर का गया है।

२४. सर्वेशक्तिमान हे समय क्यो

थीर जो लेगा उसका जान रखते हैं से उस के दिन क्यों देखने नहीं पाते ॥
२ । कुछ लेगा मेडों की बढ़ाते

(१) मूल में उद्य के रीडी की। (२) मूल में उद्य के नुहके। (३) मूल में विधि। श्रीर भेड़ श्रकरियां कीनकर श्रराते हैं।।

३। श्रीर वे खपमूत्रीं का ग्रवहा हांक ले जाते
श्रीर विध्वा का वैस बंधक कर रखते हैं।।

४। वे दरिद्र लोगों को मार्ग से हटा देते
श्रीर देश के दीना को स्कट्ठे कियना प्रस्ता है।।

५। देखा व बनैसे ग्रवहों की नाई
श्रपने काम की अर्थात् सुक खाना यह से

कूंकने की निकल जाते हैं उन के लडकेबालों का भे।जन उन की जगल से मिलता है।

ई। उन की खेत में चारा काटना श्रीर दुष्टी की बची बचाई दाख बटोरना पक्ष्मा है॥

9। रात की उन्हें विना वस्त्र उद्यारा पड़ना श्रीर जाड़े के समय बिन श्री के रहना पड़ता है। द। वे पहाड़ों पर की कडियों से भीगे रहते श्रीर शरण न पाकर चटान से लिपट जाते है। ९। कुछ लेगा व्यामुख बालक की मा की छाती

पर से कीन लेते थार दोन लेगों से बंधक लेते हैं, १०। जिस से वे विना बस्त्र स्थारे फिरते हैं थार पूलियां केति समय भी भूखे रहते हैं॥ १९। वे उन की भीतें के मीतर तेल पेरते थार उन के कुण्डों में दाख रींदते हुए भी प्यासे रहते हैं॥

१२। वे बढ़े नगर में कराइते
श्रीर घायल किये घुश्री का की देशाई देता है
पर ईश्वर मूर्खता का लेखा नहीं लेता ॥
१३। फिर कुछ लोग जीजयाले से घैर रखते
वे उस के मार्गी को नहीं पहचानते
श्रीर न उस की हगरीं में बने रहते हैं ॥
१४। खूनी पह फटते ही सठकर
दीन दरिद्र मनुष्य को घात करता
श्रीर रात को चोर बन खाता है ॥
१५। व्यमिचारी यह से। चकर कि कोई मुक्त को
देखने न पार

(१) मूल ने तहके घठमर।

विन दूखने की राह देखता रहता
श्रीर यह स्वपना मुद्द किया भी रखता है।
वह । ये श्रींघयार के समय घरे। में सेंघ मारते
श्रीर दिन की किये रहते हैं
ये डींजयाले की जानते भी नहीं।
वि । सी दन सभी की भीर का प्रकाश घीर
संध्वार सा जान पहता है

अधिकार सा जान पडता है क्योंकि घोर यधकार का मय से जानते हैं। १८। से जल के कपर इसकी सन्तु के सरीखे हैं उन के माग के। पृथिसी के रहनेहारे की सते हैं खीर से अपनी दाख की खारिया में सैं। टने नहीं पाते।

९९ । जीसे यूखं श्रीर घाम से छिम का जल विकास जाता है

वैसे ही पापी लेगा बधोलोक में विलाय जाते हैं। २०। माता भी उस की मूल जाती खीर की ड़े उसे चूसते हैं

थारी की उस का स्मरण न रहेगा

इस रोति टेढ़े काम करनेहारा ग्रुख की नाई कट जाता है।

भ्या बह बांस स्त्री की की कभी नहीं जनी लूटता

धीर विधवा से भलाई करना नकारता है। २२। बलातकारियों की भी ईखर अधनी श्रान्ति से रक्षा करता है

को जीने की आशा नहीं रखता वह भी फिर चठ वैठता है।

भेश रेग्यर उन्हें ऐसे बेखटको कर देता है कि वे समसे रहते हैं

श्रीर उस की कृपादृष्टि उन की चाल पर लगी रहती है॥

२४ । वे बठते हैं तब धीड़ी केर में विसाय जाते

वे दबाये जाते श्रीर सभी की माई रख लिये जाते है

श्रीर समास की बाल की नाई काटे जाते हैं।

(१) मूल में छीना (३) मूल में गर्भ।

२५ । क्या यह सब सच नहीं कीन मुक्ते सुठलाएगा कीन मंत्री व्यक्ति निकम्मी ठहराएगा ।

(शूही विश्दद् का वचन )

# २५. तब यूही विस्टर् ने करा

२। प्रमुता करना श्रीर हराना यह उसी का काम है

बह अपने जवे जवे स्थानों में संधि कर रखता है।

३। क्या उस की सेनाश्चे। की शिनती ही सकती श्रीर कीन है जिस पर उस का प्रकाण नहीं परता॥

8। फिर मनुष्य ईश्वर के लेखे धर्मी क्यों कर ठहर सकता

श्रीर को स्त्री से उत्पन्न हुआ है से क्यों कर निर्मल दे। सकता है।

थ । देख उस की हुाँष्ट में संद्रमा मी अधेरा ठडरता

श्रीर तारे भी निर्मल नहीं ठहरते॥ ६। फिर मनुष्य की ध्या ग्रिनती जा कीड़ा है श्रीर शादमी कहा रहा जो केंचु मा है॥

( अस्यूव का वचन ।

# रई तब अयूब ने कहा

२। निर्वल जन की तून क्या ही खड़ी सदा-यता किई

खीर जिस की खांड में सामध्ये नहीं उस के। तू ने कैसा सभाला है।

है। निर्मुद्धि मनुष्य की तूने क्या ही अच्छी समित

श्रीर श्रवनी खरी बुद्धि कैसी ही भली माति प्रगट किस् है ॥

8। तूने किस के दित के लिये वार्त कहीं श्रीर किस के मन की वार्त तेरे मुझसे निकली

<sup>(</sup>१) मूल में किस की सास तुम से निकली।

भू। यहुत दिन के मरे हुए लेशा भी जलनिधि थीर उस के निवासियों के तले तहपते हैं॥

ई। प्रधीलेक उस के साम्यने उद्धरा ग्रहता है ग्रीर विनाश का स्थान ठंप नशी सकता॥

श यद उत्तर दिया की निराधार फैलाये
 रहता है

थ्रार विना टेक पृथि घी की लटकाये रखता है। द। यह जल का अपनी काली घटायो में शंध रखता

र्णार यादल उस के योक्त से नहीं फटता ॥ १। यह प्रयने सिहासन के सामने यादल फैलाकर सम केत कियाये रखता है॥

90 । उत्तियाते थीर व्यधियारे के बीच जहां सिवाना बंधा है

घदा तें। उस ने जलिनिधि का सियाना ठररा रक्ता है॥

१९। उस की घुडकी से
आकाश के रामे धरधराकर चिकत है।ते है।
१२। यह अपने यस से समुद्र की चकासता
और अपनी युद्धि से रह्य की पटक देता है।
१३। उस के जात्मा से आकाशमगढस स्थलक

यह प्रपत्ने द्वाच से भागनेदारा नाग मार देता है।
पि । देखी ये ती उस की गति के किनारे दी है
पीर उम की श्राहट फुसफुसाइट ही सी ती
मुन पहली है

फिर उस के पराक्रम के गरजने का भेद कीन समम मकता है॥

२७. त्राय्येव ने बीर भी प्रवनी गूढ यात उठाई ग्रीर कहा,

२। में ईग्यर के जीवन की से। खाता हूं जिस ने मेरा न्याय विज्ञाह दिया खर्चास उस सर्वज्ञोक्तमान के जीवन की जिस ने मेरा जीव कहुया कर दिया।

३। क्योंकि क्रव लों मेरी सांस वरावर काती है क्रीर ईक्रवर का क्यात्मा मेरे मधुने। में बना है॥ ४। में यह कहता हूं कि मेरे सुद्द से कोई फुटिल

यात न निकलेगी

थीर न में कपट की वाते वालुगा ॥

प्। गेशान हा कि मै तुम लोगों की सञ्चा उदराज

जय लों मेरा प्रायान कूटे तथ ले में अपनी सराई न मुक्तस्यां॥

इ। में आपना धर्मा पकडे हूं और उस की हाध से जाने न दुगा

क्योंकि मेरा मन जीवन भर के किसी दिन के विषय मुक्ते दे।यी नहीं ठहराता॥

छ। सेरा शत्रु दुष्टों के समान

चीर की मेरे विषद्व उठता है की कुटिलों के सुख्य ठदरे॥

दा जब ईश्वर भक्तिहीन मनुष्य का प्राया निकासकर दर से

तब उस की यमा आभा रहेगी॥

ं। जब बह संकट में पहे

तव यवा ईपवर उस की देखाई सुनेगा ॥

१०। यया यर सर्वश्राक्तिमान में सुख पा सकेगा स्रोर दर समय इंश्वर की पुकार सकेगा॥

१९। मैं सुम्दें ईश्वर के काम के विषय शिका

दूगा श्रीर चर्वज्ञितामान की वात् में न किपाकगा॥ १२। सुना तुम लाग मध के सब चर्च खाप देख

चुके है। फिर सुप्त व्यर्थ विचार क्यों पक्ष हे रहते हैं। ॥ १३। दुष्ट मनुष्य का मार्ग ईस्टर की बोर से यह है

<sup>(</sup>१) मृल में मास्ति की कपर।

<sup>(</sup>१) वा र्श्यर का दिया हुआ प्राय । (२) मूल नें नेरी जीम । (३) मूल नें एट फिगा। (४) मूल में दश्यर के हाथ। (४) मूल नें जी सर्वयक्तिमान के सगरि।

खीर बलात्कारियों का ग्रंश की वे सर्वशक्तिमान के डाम से पाते हैं से यह है कि, 98। चाहे उस के सहक्रेबाले गिनर्ता में बढ़ भी बाएं ताभी तलवार ही के लिये बढेंगे श्रीर उस की सन्तान पेट भर रोटी न खाने पाएगी ॥ १५। उस के जा लेगा बचे रहे से मरकर कबर का पहुंचींगे थार उस के यहां की विधवाएं न राएंगी ॥ १६ । चाहे ब्रह क्यैया घूलि के समान बटोर रक्खे भीर बस्त्र मिट्टी के किनकों के तूल्य यनगिनित तैयार कराए, १०। वह उन्दे तैयार करार ता सही पर धर्मी उन्हे पांहन लेगा थीत रस का खपैया निर्देश्य लाग प्रापस में बांटेंगे ॥ १८। उस ने अपना घर की है का सा बनाया

१९। बह धनी है। कर लेट बार पर रेसा फिर करते न पाएगा

धनाया ॥

थीर खेत के रखवाले की मोंपडी की नाई

यलक मारते ही वह न रह खाएगा ॥ २०। मय की धाराएं उसे बहा ले जाएंगी रात को बध्यब्दर उस की उड़ा से जारगा॥ २१। प्रवाद उने ऐसा चढा ले जाएगी कि वह जाता रहेगा

थीर उस की उस के स्थान से उहा से आएगी। स्र । क्योंकि ईश्वर उस पर विश्वतिया विना त्रस खाये झाल हेगा

उस को दाष से वह भाग जाने चाहेगा॥ २३ । लेगा उस पर ताली खनाएंगे थीर उस पर रेसी हथोही पीर्टग्रे कि सह आपने यहां न रह सकेगा ॥

२८. च्यांदी की खानि ते। होती है थार उस सोने के लिये भी स्थान दोता है जिसे लेगा ताते है।

२। ले। इस मिट्टी में से निकाला जाता थीर पत्थर पिघलाकर पीतल बनाया जाता है। ३। ननुष्य भ्रानिधयारे की दूर कर दूर दूर लीं खोद खोदकर यंधियारे श्रीर घेर श्रंधकार में के पत्थर ढूंकते हैं। 8। जहां लेगा रहते हैं यहां से दूर वे स्नानि खारते हैं

वहां पृश्चित्री पर चलनेहारीं के विसराये हुए वे मनुष्यों से दूर लटके दुए डीलते रहते हैं। थ । यह भाम की है इस से राठी ती मिलती है पर उस की नीचे को स्थान माने। स्राप्त से उसट दिये साते हैं॥

है। इस की पत्थर नीलमध्य का स्थान है थीर उसी में सेने की घूरित भी है॥ 9। उस की हमर के दें मांसाहारी पत्ती नहीं

श्रीर किसी चील की दृष्टि उस पर नहीं पड़ी । द। इस पर प्राप्तिमानी प्रमुपा ने पांच नहीं धरा थीर न उस से दीकर कोई विष्ट कभी गया है। र । यह चक्रमक के पत्थर पर हाथ लगाता ग्रीर पदाड़ों की जह ही से उसट देता है। १०। वह चटान खाटकर नालियां बनाता श्रीर उस की बांखों की हर एक बनमेश वस्तु देख पहली है।

१९। बह निंदयी की ऐसा राक देता है कि उन से एक कून्द भी पानी नहीं टपकता थीर जो कुछ छिपा है उसे छह उजियाले में निकालता है।

१२। पर ख़ाँह कहा मिल सकती ग्रीर समम का स्थान कहां है।। १३। उस का माल मनुष्य के। मालूम नहीं जीवनलेक में बह कहीं नहीं मिलती ॥ 98। अधाद सागर कदता है यह मुक्त में नहीं है श्रीर समुद्र भी कद्दता है वह मेरे पास नहीं है। १५। चोखे सेने से यह मेख लिया नहीं जाता थीर न उस के दाम के लिये चान्दी तीली जाती है।

<sup>(1)</sup> मूल में जा होगी। (१) मूल में पाव से। (२) मूल में खाशू बहाने से।

१६। न तो उस के साथ भोषीर् के कुन्दन की यरायरी हो सकती है

चीर न यनमोल मुलैमानी पत्थर वा नील-मांच की ॥

१७। न सोना न कांच उस की वरावर ठटर

सुन्दन के गष्टने के यदले भी यह नहीं मिलती ॥

१८। मूंगे और श्फाटिकमारेख की उस के बागे क्या चर्चा

युद्धि का मील माश्विक से भी प्राधिक है।

१९। कूण् देश के पद्मराग्न उस के सुख्य नही ठदर सकते

थीर न उस से चे। खे कुन्दन की घराधरी दे। सकती ये ॥

२०। फिर युद्धि कदां मिल सकती है थीर समभ का स्थान कर्दा ॥

२१। यह सब प्राशिया की आंखों से कियी है थी।र प्राकाय के पश्चिमें के देखाय मे नहीं है ।

२२। विनाश श्रीर मृत्यु कदती हैं

कि इम ने उस की चर्चा मुनी है॥

२३। परन्तु परमेश्यर उस का मार्ग समकता दै

थी। र उस का स्थान उस की मालूम है।

२४। यह ता पृष्यियो की द्वार से ताकता रहता श्रीर सारे प्राकाणमण्डल के तले देखता भासता है॥

२५। जय उस ने वायु का तील उद्दराया भीर जल की नपुण से नापा,

६६ । श्रीर मेर के लिये विधि

श्रीर गर्बन श्रीर विज्ञली के लिये मार्ग ठएराया,

२०। तय उस ने वृद्धि की। देखकर उस का यखान भी किया

थीर उस की सिंह करकी उस का सारा भेद युभ लिया ॥

र≍। तय उस ने मनुष्य से कदा युन प्रभु का भय मानना यदी युद्धि है श्रीर युराई से दूर रहना यही समक्ष है। (यारयूथ का ववन)

र्ट त्राय्यूब ने श्रीर भी अपनी गूठ

२। मला दोता कि मेरी दशा बीते दुर मधीना की सी हाती

जिन दिनों में ईश्वर मेरी रका करता था,

ह। जब उस के दीयक का प्रकाश मेरे सिर पर रहता था

बीर उस से जोंबायाला पाकर में खंधेरे में चलता या ॥

8 । वे ता मेरी जवानी के दिन चे

जब ईश्वर की मित्रता मेरे हरे पर प्रशंठ देशती थी ॥

**५। तब से। तो सर्वशक्तिमान् मेरे संग रहता या** थीर मेरे लड्केबाले मेरी चारा खार रहते थे॥ है। तब मै अपने पगी की मलाई से धीता या बीर मेरे पास की चठानां से तेल की धारास

धटा करती थीं।

0। जय जय मे नगर के फाटक की ग्रीर चलकर ख़ले स्थान में खपने छैठने का स्थान तैयार करता या॥

८। तय तय जवान मुक्ते देखकर किए जाते थ्रीर पुरनिये उठकर खडे हे। जाते थे॥

र। द्वांकिम सेाा भी बालने से क्क जाते

थीर द्वाच से सुद्द सूदे रहते घे॥

१०। प्रधान सोग चुप रहते घे

ग्रीर उन की जीभ तालू से सट जाती थी।

१९। क्योंकि जब को हैं। नेरा समाचार सुनता तब घद मुक्ते धन्य कदता था

ग्रीर जब कोई मुक्ते देखता तब मेरे विषय साजी

१२। इस कारल कि मै दोहाई देनेहारे दीन चन को

थ्रीर व्यसदाय व्यपूर्य की भी कुड़ाता था ।

<sup>(</sup>१) मूल में फल पक्षने के समय । (२) मूल में प्रधानी की याणी खिप जाती थी। (१) मूल में कान।

**९३। जी नाश देाने पर था से। मुर्भे खाशीर्घाद** देता या

श्रीर मेरे कारण विधवा श्रानन्द के मारे गाती

98। में धर्मी की पहिने रहा थीर वह मुभे ्रपहिने रहा

मेरा न्याय का काम मेरे लिये खारो श्रीर सुन्दर पग्रही का काम देता था।

१५। में अन्धों के लिये बाखे

थै।र लंगहो के लिये पांच ठएरता था ॥

१६। दरिद लोगों का मे पिता उत्तरता

थीर जी मेरी पहिचान का न था उस के मुकडूमे का दाल मै पूछपाक करके जान लेता था॥ ९०। में क्रीटल मनुष्या की डार्ड तोड डासता खीर उन का शिकार उन की मुंद से कीनकर

वचा लेता था॥ १८। तब मै शेषता था कि मेरे दिन वालू के किनका के समान अनिशानित है।गो

थीर श्रपने ही वसेरे में मेरा प्राया कूटेगा ॥ १९। मेरी सङ् सल की ख्रीर फैली

श्रीर मेरी डाली पर श्रीस रात भर पड़ी रहेगी २०। मेरी महिमा च्या की त्यां वनी रहेगी थ्रीर मेरा धनुष मेरे दाथ मे सदा नया दीसा

जाएगा ॥

भ्य । लोग मेरी ही ग्रीर कान लगाकर ठहरते श्रीर मेरी सम्मति सुनक्तर चुप रहते श्रे॥ २२। जब मै बोल चुकता था तब वे क्रुक श्रीर

न वे।सते घे

मेरी वाते उन पर मेह की नाई वरसा करती थीं ॥

२३। जैसे क्षाग वरसास की वैसे ही मेरी भी बाट देखते घे

श्रीर जैसे वन्सात के अन्त की वर्षा के लिये वेंसे ही वे आखें लगाते थे ॥

२४। जब उन की कुछ याशान रहती तय मै र्दंसकर उन की मसम करता था श्रीर कोई मेरे सुद्द को विशास न सकता था। २५। में उन का मार्ग चुन लेता श्रीर उन में मुख्य उद्दरकर वैठा करता ग्रीर जैसा सेना मे राजा वा घिलाप फरनेदारी के बीच श्रांतिराता वैसा दी में रहता था।

३० पर यव जिन की श्रवस्था मुक्त से कम है वे मेरी हंसी करते जिन के पितायों। की मै अपनी भेड़ यक्तरियों के कृती के काम के येश्य न जानता था । २। उन को भुजवल से मुक्ते वया लाभ दी सकता था

उन का पै।क्य ता जाता रहा था। इ। वे घटो बार काल के मारे दुवले पडे हर है

वे अन्धेरे धीर सुनसान स्थानी मे मूखी ध्रल फांकते है ॥

8। वे काडी के बास पास का सोनिया सारा ताह लेते

थै।र भाक की कहे खाते हैं॥

ध । वे ननुवा के बीच में से निकाले जाते हैं उन के पीछे ऐसी पुकार दोती है जैसी चार के पीके ॥

६। हरावने नालीं से भूमि के विली से थ्रीर चटाना में उन्हें रहना पड़ता है ॥ छ। वे साहिया के बीच रेफते थ्रीर बिच्छू पै।श्रो के नीचे इकट्ठे पडे रहते हैं। ह । वे मुढों थ्रीर नीच लोगों के वंश है ची। मार मारके इस देश से निकाले गये थे॥ ै। रेसे ही सेता शव मुक्त पर सत्राते जीत जाते थीर मुक पर ताना मारते है।

९०। विमुक्त से घिन खाक्तर दूर रहते

<sup>(4)</sup> मूल में खुली। (3) मूल में टटकीं। (3) मूल में मुह

<sup>(</sup>१) मूल में कुत्ती के साथ टहराना नकारता था। (३) मूल में भागरहिता।

द्या मेरे मुंद पर पूकने से भी मदी हरते ।। ११। रम्पर ने जो मेरी रस्की खोलकार मुभी दुरा दिया दें

से वि मेरे सम्दिने मूह में लगाम नहीं रखते॥
१२। मेरी दिहिनी यालंग पर वजाद लेगा उठ
खडे देति है

ये मेरे वाय सरका देते
थीर मेरे वाथ सरका देते
थीर मेरे वाथ के सिये धुस' याधते है ॥
वह । जिन के कोई सहायक नदी
था भी मेरी डरारे। को विशाइते
थीर मेरी विपत्ति का यठाते हैं ॥
वह । माना यह नाके से घुसभर य या पचते
थीर उजाह के बीच है। मुम पर धाया करते

१५ । मुक्त की घवराष्ट का गई हैं क्रीर मेरा रईसपन माना वायु में उड़ाया गया क्रीर मेरा कुणल वादल की नाई जाता रहा है। १६ । क्रीर क्रव में शिक्तमागर में डूबा जाता हूँ दु क्र के दिन क्राये हैं। १० । रात की मेरी चिंहुया हिंद जाती हैं? क्रीर मेरी नमीं में चैन नहीं पहती ॥ १८ । इंग्यर के बड़े यल से मेरे बस्त का चप यदल गया पै

घर मेरे खुर्ते के गले की नार्ष मुक्ते जकह रखता है।

१९ । उस ने मुक्त की कीच में फंक दिया है फार में मिट्टी फार राग्न के तुरय है। गया रू॥ २० । में तेरा दीष्टाई देता पर तू नही मुनता में ग्रहा देता हू पर तू मेरी ग्रीर मुद्द किये रहता है॥

भ्य । तृ मेरे लिये क्रूर है। गया है खार खपने खली छाथ से मुक्ते मताता है ॥ २२। तू मंभे वायु पर सवार जरके उडाता

श्रीर शाधी के पानी में मुभे गला देता है।

२३। मुभे निश्चय है कि तू मुभे काल के वश

कर देगा

श्रीर उस घर में पर्चारण जिस में सब प्राशी
मिल जाते हैं।

२४। तैश्मी वश कोई शिरते समय दृष्य न

घठार

श्रीर वश कोई विपत्ति के समय' देशहाई न

दे॥

२५। में तो उस के लिये रेता था जिम के

दुर्दिन श्राये थे

श्रीर दरिद्र जन के कारण में जी से दुर्शियत

देता था।

२६। जब में कुशल का मार्ग जीहता था तब

श्रीर जय में चिजयां का श्रासरा लगाये रहा तय श्रधकार हा गया ॥ २०। मेरा इदय निरंतर जनता रहता हैं। मेरे दुरा के दिन खा गये हे ॥ २८। में श्रोक का पहिराद्या पहिने हुए माना विना मूर्य के चलता फिरता था श्रीर सभा में खड़ा हाकर टेहाई देता था ॥ २९। में गीट हा का भाई

विपत्ति पर्हो

श्रीर शुतर्भु गीं का सभी है। गया हू ॥ 50 । मेरा चमड़ा काला है। कर उपसमा, जाता है श्रीर तप के मारे मेरो हिंडुया जलती है ॥ इ० । इस कारण मेरा बोगा बनान विलाप से श्रीर मेरा बासुरी धनाना रीने से बदल गया है ॥

# ३१ में ने जपनी जाखों के विषय बाचा

का में किसी सुवारी परक्योकर ग्रांख लगात ॥ ३। क्योंकि ईंग्वर स्वर्ग से कीन सम ग्रीर सर्वमक्तिमान् सपर से कीन भाग बांटता है॥

<sup>(</sup>१) मूल में नु ए से युक नहीं रस छोडते। (२) गूल में आपनी
टगरें। (२) मूल में पिपित्त की सहायता करते हैं।
(४) भूल में मुक्त पर घयरान्ट पुनाई गई। (१) मूल
में नेरा कीय नेरे कथर सरहेला काता है। (६) मूल
में सुग्य के दिना ने मुक्ते घकसा है। (०) गूल में, गुक्त
पर से खिदती हैं। (८) मूल में नेरी नहीं सेतीं।

<sup>(</sup>१) गूल में होते इस कारण। (२) गूल में सिस्ति हैं खीर पुप नहीं होतीं।

३। क्या व्यद कुंटिल मनुष्यों की विपत्ति स्रीर स्नमर्थ काम करनेहारी का सत्यानाश नहीं है ॥

श । क्या यह मेरी ग्रांत नहीं देखता
क्या यह मेरे प्रा प्रा नहीं ग्रिनता ॥
५ । यदि के व्यर्थ चाल चला चेल
या कपट करने के लिये हैं। हो हो है,
६ । तेर में धर्म के तरालू में तीला जाक
कि ईच्छर मेरी खराई जान ले ॥
७ । यदि मेरे प्रा मार्ग में मुहे हों
या मेरा मन आखों के पीछे हो लिया हो।
या मेरे हाथो को कुछ कलंक लगा हो,
८ । तो में बीज बीज पर दूसरा खास
बरन मेरा खेत उखाड़ डाला जाए ॥
९ । यदि में किसी स्त्री के फन्दे में फंसा टीज
वा अपने पहोसी के द्वार पर घात
लगाई हो,

901 तो मेरी स्त्री दूसरे को पिसनहारी होए श्रीर पराये पुष्प उस को अष्ट करे। 901 क्योंकि वह तो महापाप श्रीर न्यायियों से दक्ड एने के योग्य श्रध्ममें का

काम होता॥

प्र। क्यों कि वह रेसी आग है जो जलाकर नाथ कर देती है

धीर वह मेरी सारी उपज उखाड देती ॥ १३। जब मेरे दास वा दासी मुक्त से कारती रहीं तब यदि में उन का इक तुष्क जानता,

पश तो ईश्वार को उठ खड़े होने के समय में

थीर चस के लेखा लेने पर मैं क्या लेखा दे सकता॥

९५। जिस ने मुक्त को पेट में गठा क्या उस ने इस की भी न गठा

क्या एक ही ने हम दोनों को गर्भ में न रचाथा॥

१६। यदि मैं ने कंगाले। को एक गूरी न कि ई हो।

वा मेरे कारण विश्ववा की आर्थे कभी रह

49। द्या में ने खपना टुकड़ा ख़केला खामा है। श्रीर उस में से खपमुर न खाने पाये हैं।, '

१८। (पर वह मेरे खड़कपन ही से मुक्ते पिता जानकर मेरे सम बढ़ा है

श्रीर में अन्म धी से विषया की पालता श्राया हू), १९ । यदि में ने किसी की वस्त्र विना मरते हुए वा किसी दरिद की विन श्रीकृते देखा दी

२०। श्रीर उस की श्रापनी भेड़ी की जन के कायडे न दिये हीं

थीर एस ने गर्म दोकार मुक्ते आशीर्वाद न दिया दी<sup>1</sup>,

२१। वा यदि मैं ने फाटक में अपने सहायका देखकर

खपमुख्ये। के मारने की श्रपना द्वाच उठाया

२२ । तो मेरी बाह पख़ीडे से उख़ड़कर गिर पड़े बीर मेरी मुझा की शड़ी टूट जाए है

२३। ईब्रह्मर की प्रताप की कारण में ऐसान कर सकता था

क्यों कि उस की छै। दकी विपत्ति के कारण में शरधराता था।

२४। यदि में ने सेने का भरेग्सा किया होता वा कुन्दन की अपना आसरा कहा होता, २५। वा अपने बहुत से धन

वा श्रापनी वड़ी कमाई के कारण श्रानन्द किया देशता,

र्द । वा पूर्व को चमकते

वा चन्द्रमा की महाशोभा से चलते हुए देखकर,

२०। में मन हो मन वहक जाता

कीर अपने मुद्द से अपना दाध चूमा दीता, इदा तो यद्द भी न्यांप्रियों से दवह पाने की योग्य प्राथमी का काम होता

(१) मूल में. उस की कमर ने मुक्ते आशीर्थाद न दिया है। । (२) मूक्त में नेरी मुका नरट से टूट जाए । (३) मूल

में नेरा हाय नेरे मुह की घुनता।।

<sup>(</sup>१) मूल में नेरा पाय दी हा हो।

क्योंकि रेश करके में ऊपर के ईश्वर के विषय पाख्य करता॥

र्र । यदि में ने स्नपने वैरी के नाश से स्नानन्द किया होता

वा जब उस पर विपत्ति पड़ी तब उस पर फूल उठा दोता,

३०। (पर मै ने न तो उस की साप हेते हुए न उस के प्रायदगढ़ की प्रार्थना करते हुए अपने मुद्दे से पाप किया है),

इश । यदि मेरे हेरे के रहनेहारी ने यह न कहा देशता

कि ऐसा कोई कहा मिलेगा जो इस के यहां का मांस खाकर तृप्त न हुआ हो,

इस । (परदेशी की सर्देक पर टिकाना न पहता था मै खटोही के लिये अपना द्वार खुला रखता था), इस । यदि मै ने खादम की नाई खपना खपराध इस लिये कापा होता

श्रीर श्रापना श्रधमं मन में किपाया दोता, इह । कि मै बड़ी भीड से श्रास खाता वा कुलीनेंं से तुच्छ किये जाने का भय मानता जिस से मैं द्वार से बिना निकले खुपचाय रहता—

अभ भला होता कि मेरे कोई मुननेहारा होता चर्वशक्तिमान अभी मेरा न्याय वुकार देखी मेरा दम्हखत यही है

भला होता कि को शिकायतनामा मेरे सुद्र्ध ने लिखा है को मेरे पास होता ॥

र्झ । निश्चय में उस की श्रापने कंधे पर उठ।ये फिरता

चीर सुन्दर पशकी जानकर आपने किर में खांधे रहता॥

३०। में उस की खपने पा पा का लेखा देता में उस के निकट प्रधान की नाई निडर जाता। इस । यदि मेरी भूमि मेरे विकत दोहाई देती हो बीर उस की रेघारिया मिलकर रोती हो, रं। यदि में ने खपनी मूमि की उपस्र विना मूजरी दिये खाई वा उस के मालिक का प्राय कुड़ाया है।, 80। तो गेंडूं के खदले कड़वेडी छीर जब के खदले जगली घास उगे॥ एक्ट्रूब के बचन पूरे हुए है॥ ' (एसीहू का यक्प)

दिया ॥ २ । श्रीर ब्रुक्त का का काप का का का प्रमुख की का प्रमुख की राम् के कुल का था एम का काप भड़क चठा, अय्युक पर उस का कीप इस लिये भड़क चठा कि उस में परमेश्वर की नहीं अपने ही की निर्देश ठहराया ॥ ३ । फिर अय्युक के तीनों मिनों के विक्र भी उस का कीप इस कारण भड़का कि वे अय्युक की चतर न दे सके तीभी उस के देशों ठहराया ॥ ४ । एकी हू तो अपने की उन से कीटा जानकर अय्युक की वातों के बन्त की बाट की हता रहा ॥ ५ । पर अब एकी हू ने देखा कि ये तीनों पुरुष कुछ उत्तर नहीं देते तब उस का कीप भड़क चठा ॥

६। से। यूजी वारकेल् का पुत्र रलीटू कहने लगा कि मै तो जवान हू खीर तुम बहुत वूढ़े हें।

इस कारण में रुका रहा थीर अपना मत तुम की कताने से हरता था॥

9। में चीचता था कि जो दिनी हैं बिही बातें करे

थीर जा बहुत बरम के हैं वे ही बुद्धि मिखारं॥ द। परन्तु मनुष्य में षात्मा तो है ही

ग्रीर सर्वर्शात्तमान ग्रापनी दिई हुई सांस से है उन्हें समभने की श्रीक देता है॥

ए। जो खुंहिमान है सो खडे खड़े लोग हो नहीं श्रीर न्याय के सममनेहारे बूढ़े ही नहीं होते॥ १०। इस लिये में कहता हूं कि मेरी भी सुनी, मैं भी खपना मत बताजगा॥

९९ । में ते। तुम्हारी बार्त सुनने की ठएरा रहा

<sup>(</sup>१) मूल में तालू। (२) मूल में बाट। (३) मूल में आपनी , नीद में। (१) मूल में कुला।

<sup>(</sup>१) मूल में स्पेये। (२) मूल में सुन।

म तुम्हारे प्रमाण सुनने के लिये ठएरा रहा जब कि तुम कहने के लिये कुछ खोजते रहे॥ १२। में चित्त लगाकर तुम्हारी सुनता रहा पर किसी ने अय्युष के यक्त का खरण्डन नही थीर न उस की बाता का उत्तर दिया॥ १३। तुम लेगा मत समभेग कि इम की ऐसी वृद्धि मिली है उस का खण्डन मनुष्य नहीं ईश्वर ही कर सकता है ॥ **98 । जा वाते उस ने कहीं सा मेरे** चिक्द्व ता थ्रीर न में तुम्दारी सी छ।ती से उस कें। उत्तर १५। वे विस्मित दुए थ्रीर फिर कुछ उत्तर नहीं हेते हैं उन्हों ने बाते करना होड़ दिया ॥ १ई। से वे के कुछ नहीं बेलिते ग्रीर खुपचाप खहे रहते है , इस कारण में ठहरा रहा ॥ १०। पर खब में भो कुछ कडूगा में भी अपना मत प्रगट करगा ॥ १८। क्योंकि मेरे मन में वाते भरी है थीर मेरा बात्मा मुक्ते उभारता है॥ ९९। मेरा मन उस दाखमधु के समान है जी खोला न गया है। वह नर्द कुंग्यियो की नार्द फटा चाहता है। २०। शान्ति पाने के लिये में बेालूंगा

२२। मैं तो ठकुरसे। हाती कहने की जानता भी नहीं नहीं तो मेरा सिरजनहार चया भर में मुक्ते चठा लेता॥

थै।र किमी मनुष्य से ठक्तुरसी हार्ती वार्त न कस ॥

मै मुद्द खोलकर उत्तर दूगा॥

१ २९। कही में किसी का पन्न न क्राय

# 33. तीभी हे अप्यूय मेरी वात सुन

श्रीर मेरे सब बचनों पर कान लगा ॥ ३। मैं ने तो अपना मुद्द खोला है श्रीर मेरी जीम मुद्द में चुलखुला रही हैं। ॥ ३। मेरी बात अपने मन को सिधाई ने हेगी को चान में रसता दू की खाराई के साथ कहूंगा। ॥ ॥। मैं ईण्टर के खात्मा का रचा हुआ हू श्रीर सर्वेषांक्तमान् की सास से मुक्त चीवन मिला है॥

ध । यदि तूमुक्ते उत्तर देसके तादी मेरे माम्दने अपनी वार्ते क्रम मे रचकर खडा है। जा॥ ६। देख में ईप्रवर के लेखे तुक साष्ट्र मै मी मिट्टी का बना हुआ। 🛭 🛭 । मुन तुमें मेरे डर के मारे घवराना न पहेंगा थीर न तू मेरे वे। ऋ से दवेगा ॥ द। नि सदेह तेरी ऐसी वात मेरे कान पही खार में ने सेरे ऐसे बचन सुने हैं कि, ए। मै तो पवित्र श्रीर निरपराध खार निष्कर्लक हू थार मुक्त मे खधर्म नही है। १०। देख वह मुक्त से कामहने के दौव कुठ ढूंढ़कर मुक्ते अपना शत्रु शिनता है। १९। वह मेरे पावा का काठ मे ठे।कता श्रीर मेरी सारी चाल ताकता रहता है॥ १२। सुन इस में ते। तू सञ्चा नहीं है में तुभी उत्तर देता है र्दश्वर तो मनुष्य से वटकर है। १३। तू उस से स्वो सुवाद्वमा लक्षा दे कि यह ता अपनी किसी यात का लेखा नहीं देसा ॥

98। ईच्छर तो एक क्या वरन दो प्रकार से भी बातें करता है पर लोग उस पर चित्त नही लगाते॥
१५। स्वप्न मे वा रात को दिगे हुए दर्शन मे जब मनुष्य भारो नीन्द मे पहे रहते हैं वा बिकीने पर कहाते हैं.

<sup>(</sup>१) मूल में याता ने उन से कूच किया।

<sup>(</sup>२) नूल में यापना यांग उत्तर दूगा।

<sup>(</sup>१) मूल में बोसी है। (२) मूल में नेरे होठ कहेंगे।

१६। तब घट मनुष्या के कान खेलिसा यीर उन की जिला पर काप लगाता है, 99 । जिस से यह मनुष्य की उन के जाम से रीके थीर पुरुष में गर्ध न छज्ञाने पार'॥ १८। घर उस की कबर में पहने नहीं देता ग्रीर उस का जीवन श्रीयार से याने नहीं देता ॥ १९। यद ताडुना किसी की दाती है कि घर घिकीने पर पहा यहा तहपता है णीर उस की रही रही में लगातार गडबंड रोता है, =0। यहां तक कि उम का लीव राठी से श्रीर उस का मन स्वादिष्ट्र भे। सन से घिन खाता 🕆 ॥ = । उस की देष्ट यहा लें गल जाती कि यह होती गही साती ग्रीर उस की रिडिया की पहिले दिखाई न देती थी से निकली देख पड़ती है। ३३। निदान यह बाबर के निकट प्रचता यार उस का जीवन नाग करनेहारे। के वम मे ਦੇ। ਗੁਸ਼ਾ ਦੇ ॥ **23 । यदि उस की लिये कार्ड विचयर्ड दत मिले** से। इसार में से ग्या ही हो। थीर मनुष्य की निधाई वता सके, 28 । ते। रमर उम्र पर अनुमूद करके कष्ट्रमा उसे यदाकर कथर में न पहने दे मुक्ते कुड़ीती मिसी है। म्। उस ममुख को देद बालक की देर से खोंधक ताली हो जागगी चस की जवानी के दिन किर बारंगे। **२६ । वर रं**ग्वर से विनती करेगा थै।र वह उस से प्रमन्न द्वारा। में। यह जानन्द करके ईश्वर का दर्जन करेगा गीर रंगर मनुष्य की क्या का त्यों धर्मी कर देता है ए 29 । यह मनुष्णे के मास्त्रने गाकर कहता है कि

(१) मूल में फीर पुरुष से गर्थ खिपाए।

के प्रात मूराते मृशते गामा पानदेखे है। जाते हैं।

में ने पाप किया श्रीर सीधे की टेढा कर हिया था पर उस का वदला मुक्ते दिया नही गया॥ २८ । उस ने मेरा जीव कवर मे पहने से यसाया है से। मैं। चित्रपासे की देखा।॥ २ । युन रेसे रेसे के सब काम ईश्वर पुरुष के साथ दी बार व्या बरन तीन । वार भी करता है। 50 । जिस से उस की कवर से बचार यार यह जीवनलेक के उजियाले का प्रकाश धार ॥ इत । हे खळ्ळ कान लगाकर मेरी चुन चुप रह मै बोलता रह ॥ इर। यदि तुमी बात कहनी हो तो मुमी उत्तर दे कट दे क्योंकि में तुमें निर्देश उदराना चाहता हू। ३३। नहीं तो तू सेरी सुन चुप रह में तुमें वृद्धि की वात विवासा। (एसीटू का यचन )

28. फिर क्लीष्ट्र यो भी कहता गया, शा हे झुडिमानी मेरी बाते सुनी जीर है जानिया मेरी बाते। पर कान लगाओ। है । ख्यांकि जैसे जीम से च्या जाता है विसे ही बचन कान से परखे जाते हैं ॥ है। हम न्याय की बात चुन लें जीर मिलाकर भली बात बुम लें ॥ है। याणूब ने कहा है कि मे निर्देश हू पर ईश्वर ने मेरा न्याय विगाड दिया है ॥ है। मे सम्राई पर हू तीभी मूठा ठहरता हू मे निरपराध हू पर मेरा घाय खमाध्य है ॥ है। प्राण्य के तुल्य कीन पुरुष है जो देखर की निन्दा पानी की नाई पीता है, ह। जो यानर्थ करनेहारा का साथ हेता

<sup>()</sup> मूल में नेरा श्रीवन। (भ) मूल में फेर लाए।

<sup>(</sup>३) मूल में तालू से ।(१) मूल में तीर।

थीर दुष्ट मनुष्यों की स्थाति रदाता है। ९। उस ने तो कहा है कि मनुष्य की इस से कुछ लाभ नहीं

कि वह प्रानन्द से परमेश्वर की सर्गात रक्खे।
१०। इस लिये हे समभवाला मेरी सुना कि
दुष्ट काम करना यह ईश्वर से दूर रहे
थीर सर्वशक्तिमान से यह दूर ही कि हैंड।
काम करे।

१९। बद मनुष्य की करनी का बदला देता थार एक एक की अपनी खपनी चाल का फल सुगताता है॥

१३। नि वन्देद ईप्रवर दुष्टता नहीं करता श्रीर न चर्चशक्तिमान् न्याय विमाहता है॥ १३। किस ने पृथियों की उस के द्वाय सै।पा वा किस ने सारे जगत का प्रवन्ध किया॥ १४। पदि उस का ध्यान व्यवनी ही ग्रीर ही श्रीर वह प्रवना श्रात्मा ग्रीर संस ग्रापने ही में समेट हैं

१६। तो सब देष्ट्यारी एक सग नाम दोंगे श्रीर मनुष्य फिर मिट्टी में मिल जाएगा॥ १६। से इस की सुनकर समक रख़ श्रीर मेरी इन बातों पर कान लगा॥ १६। जो न्यायका बैरी दी क्या यह मासन करे जो पूर्य धर्मी है क्या तू उसे दुष्ट ठहराएगा॥ १८। क्या किसी राजा से ऐसा कहना उस्ति ह

वा प्रधानों से कि तुम दुष्ट दे। ॥
१९ । ईश्वर तो द्यांकिमीं का पक नदी करता
श्रीर धनी श्रीर कंगाल देनि। की श्रपने बनाये
हुए जानकर

उन में कुछ भेद नहीं करता २०। खाधी रात की पस भर में वे मर जाते हैं चौर प्रजा के लेगा लडखडाकर जाते रहते हैं चौर प्रतापी लेगा विना छाच सगावे उठा लिये जाते हैं।

२१ । क्योंकि ईडवर की श्रांखें मनुष्य की चाल चलन पर लगी रहतीं ' श्रीर घष्ट वस के पा। पा। की देखता रहता है। २२। ऐसा श्रीधपारा घा घीर श्रघकार नहीं है जिस में श्रमर्थ करनेहारे हिप सर्वे॥

२३। क्योंकि उस की मनुष्य पर चित्त सरानि का कुछ प्रयोजन नहीं

से। गनुष उस के भाष को। सुकट्टमा सहै। २४। यह यहे यहे यसवानों का पूक्षपाक के विना सूर सूर करता

थीर उन की स्थान घर थीरों की कहा कर देता है॥

२५। से यह उन के कामी के। भली भारत जानता है

धष उन्हें रात में ऐसा उसर देता कि ये चूर चूर हा जाते हैं॥

न्दं। यह उन्दे दुष्ट नानकर

सभी के देवते मारता है।

29। क्योंकि उन्होंने उस के पीके चलना कें। इ दिया कीर उस के किसी मार्ग पर चित्त न समाया ॥ २८। से उन के कारक कमालें। की दोहाई उस तक पहुंची

क्षार दीन लोगों की दे। टाई उस की मुन पटी॥

२९ । जय यह चैन देता ते। उसे कीन दीयी उद्यासकता है

बीर जय यह मुद्द फेर लेता तय कीन उस का दर्शन या सकता है

जारित भर थार प्रकेसे मनुष्य दोनों के साथ उम का यहां नियम है,

इ०। जिस से भक्तिहीन राज्य करता न रहे.

ग्रीर प्रवा फंसाई न सार॥

३१। क्या किसी ने कभी ईश्वर से कदा कि में ने दबड़ सदा में पाने के खुराई न कदंगा,

इन्। बो कुरु मुक्ते नहीं सूक्त पहता से। तू मुक्ते दिखा दे

थ्रीय यदि में ने टेड़ाकाम क्रिया छा तो आयारी की विशान करता॥

३३। क्या घट तेरे ही भन के प्रनुसार घटला दे

तू तो उस से जायस्त हैं सा मुक्ते नहीं तुकी को चुनना देगा। इस कारक को तुक्ते समक्ष पड़ता है से। कह दे॥ इस । सब जानी पुरुष बरन जितने खुंडिमान मेरी सुनते हैं। से। मुक्त सं कहेंगे कि

स सदरा गया इप् । खळ्ळ चान की दातें नहीं कदता खीर न उस के दासन समक्त के साथ दाते हैं। इदं। भला रोता कि खळ्ळ खन्त ली परीका मे

रदता

क्योंकि वस ने अनर्थियों के से उत्तर दिये हैं।।

50 । यीर वह जपने पाप में विरोध यङाता
सीर हमारे यीच ताली वसाता
गीर ईडवर के विक्ठ यहत सी वात कहता है।

(श्सीरू की वाणी)

# ३५. फिर ग्लीह यों भी करता गया कि

२। व्या तू एसे प्रवना दक समझता है व्या तू कहता है मेरा धर्म ईप्रवर के पर्न से व्यक्तिक है.

ह। कि तू कदता है कि मुन्ने ब्र्या लाभ प्रपते पाप के हूट काने में क्या लाभ चटाकगा ॥ ४। में ही तुन्ने

धीर तेरे बार्षियों की भी एक बग उत्तर देता हू ॥

ध । याकाण को क्षेत्र दृष्टि करके देव थार याकाणमध्स का ताक का तुम वे कवा है ६। यदि तू ने पाप किया है। ती रंखर का क्या विग्राहता

चारे तेरे अपराध यहुत ही दें। तीभी तृ उस के साथ यम करता ॥

। यदि तूधमा द्वाता ता उस को क्यालाम श्रीर तुभासे उस को क्यामिलता॥

द। तेरी हुएता का फल तुम रेडे ही पुरुष की शीर तेरे धर्म का क्व भी तुम रेडे ही मनुष्य की प्राप्त होता है॥

र । यद्त प्रधेर रोने के कारण ये चिहाते हैं

खीर वलवान के वासुवस के कारव वे दोहाई देते हैं॥

९०। पर कोई यह नहीं कहता कि मेरा सिरजन-द्वार ईश्वर कहां दे

को रात में भी गीत गवाता है,

११। थीर इमें पृष्टियों के पशुषी से प्रधिक शिका देता

श्रीर प्राकाश के पविषों से प्रधिक खुद्धिमान करता है।

पर । वे दोघाई देते पर कोई उत्तर नही देता यह दुरे लोगों के घमगढ़ के कारण होता है ॥ पइ। निश्चय ईश्वर व्यर्थ वार्त नहीं सुनता स्थार न सर्वश्राक्तिमान् उन पर चित्त लगाता है ॥ पह। तू तो कहता है कि घह मुक्ते दर्शन नहीं देता पर यह मुक्टूमा उस के साम्द्रने है से तू उस की घाट लोहता रह ॥

१५। पर अभी ते। उस ने कीष करके दगड़ नहीं दिया

थीर श्रमिमान पर चित यहुत नहीं लगाया ॥ १६। इस कारण श्रय्यूय मुद्द व्यर्थ खीलकर श्रचानता की वार्त यहुत बढ़ाता है॥

# ३६. फिर र एलीहू ये। भी कदता गया

२। कुछ ठदरा रह में तुभ को समभाक्षण क्योंकि ईश्वर के यह में नुने कुछ कीर भी कदना दे॥

इ। मै प्यपने चान की वात हूर से ले खाऊंगा खीर खपने सिरलनदार कें। धर्मी ठदराऊंगा॥

8। निश्चय मेरी याते भूठी न शिंगी

जो सेरे सा है से पूरा जानी है।

थ। सुन ईपटर सामर्थी है पर किसी की सुच्छ
नहीं साजता

यह समभने की श्रीता से समर्थ है। इ। यह दुष्टी की जिलाये नहीं रखता श्रीर दीना की उन का इक देता है। १। यह धीर्मियों से क्रायंनी खोखें नहीं फेरता

बरन उन की राजाश्चों के स्रा सदा के लिये **चिहासन पर बैठालता** थीर वे अंचे पद की प्राप्त करते है। द। श्रीर चाहे वे साक्षतों में जकहे जाएं थीर दु खदाई रस्पियों से बांधे जारं. ए। ती ईश्वर उन पर उन के काम श्रीर उन का यह श्रपराध प्रगट करता है कि 'उन्हें। ने गर्व किया है। १०। यह उन के कान शिका सुनने की खीलता चौर उन की अनर्थ काम होहने की कहता है। ५५। यदि वे सुनकार चच की सेवा कार्रे ती वे अपने दिन कल्यास से बीर श्रपने वरस मुख से कार्टेगे ॥ १२। पर यदि वे न सुर्ने तो वे हिषयार से नाश दे। जारंगे थीर उन का प्राय प्रजानता में कूटेगा॥ १३। पर जो मन ही मन भक्तिचीन देवार क्रीध वकाते थीर जब वह उन की बांधता है तब भी दोहाई नहीं देते ॥ 98। वे तो बवानी में मर जाते श्रीर उन का जीवन लुद्धेा का सा नाग होता है॥ १५। वह दुखियों को उन के दुख ही के द्वारा कुडाता

ग्रीर उपद्रव ही को द्वारा उन का कान खोलता है॥

९६ं। यह तुमा को भी लुमाकार क्रोध के मुद्द में से निकालता

थीर ऐसे चाहि स्थान में जहा सकती नहीं है पहुचाता

श्रीर चिक्तना चिक्तना भेाजन तेरी मेज पर लगाता है॥

१०। पर तू ने दुष्टां का सा निर्याय किया है। निर्याय ग्रीर न्याय तुम से लिपटे रहते हैं॥ १८। देख तू जलजलाइट से समस्के ठट्टा मत कर श्रीर न प्रायोधित की श्रीधक वहा जानकर मार्ग से मुद्द जा॥ १९ । क्या तू चिल्लाने ही के कारण वा वहा बल करके क्लेश से छूट जाएगा॥ २०। उस रात की श्रीभक्षापा न कर जिस में देश देश के लोग श्रापने श्रान से

मिट जारंगी॥ २१। चैकिस रह अनर्थ काम की ख्रीर मत फिर तू ने तो दुःखं से खोधक इसी की चादा है

२२। युन ईश्वर अपने सामर्थ्य से कचे कचे काम करता है

चस को समान सिखानेद्वारा कीन है। २६। किस ने उस के चलने का मार्ग ठएराया है और कीन उस से कह सकता है कि तू ने ठेठा काम किया है।

२४। उस की करनी की महिमा करने की। समरण रख

जिस का गीत मनुष्यों ने गाया है।

२५। सब मनुष्य उस की ध्यान से देखते आये है

थीर मनुष्य उसे दूर दूर से देखता है।

२६। सुन ईश्वर महान् श्रीर दमारे चान से

परे है क

श्रीर उस के बरसें की गिनती सनम है।

२०। बह तो जल की बूंदे खीच लेता है
वे कुहरे के साथ मेह दें। कर गिरती हैं।

२८। वे कचे कुंचे बादला से पड़ती है।

श्रीर मनुष्यों के कपर बहुतायत से बरसती हैं।

२९। फिर ख्या कोई बादलों का फैलना
श्रीर उस के सहल में का गरजना समम

इ०। देख यह खपने साम्हने उज्जियाना फैलाता श्रीर समुद्र की थाह की उजंपता है। इ०। इस प्रकार से यह देश देश के लेगों का न्याय करता

थीर भाजनवस्तुरं बहुतायत से देता है ॥

<sup>(</sup>१) मूझ में खीर तेरी नेज की उतराई विकासई से भरी (२) मूझ में दुष्ट की निर्धेय से भर गया।

<sup>(</sup>१) वा दीमता। (२) मूल में जद की।

इर । यह विकली को दोनां हाथ में भरके<sup>1</sup> उसे निशाने में लगने की श्राज्ञा देता है। ३३। उस की कड़क से उस का समाचार मिलता है कीर भी भगट करते हैं कि यह चका खाता है।

# ३७ फिर इस पर मेरा दृदय परवराता

थीर अपने ठिकाने नहीं रहता॥ >। उस के बोलने का शब्द थीर की भव्द उस के मुद्द से निकलता है उस का सुना ॥

३। वट उस की सारे खाकाश के तले श्रीर अपनी विकली पृथिबी की होर ली भेजता है ॥

8। उस के पीछे गरजने का शब्द दोता है वह अपने प्रतापी शब्द से शरकता है ग्रीर जब बद अपना शब्द सनाता तब विनती लगातार चमकने लगती हैं।

५। देश्वर गरजकर अपना शब्द अद्भुत रोति से सुनाता दे

थीर बढ़े बढ़े काम करता है जिन की एम नहीं समऋते n

६। बद्द तो एिम से कहता है पृष्टिकी पर गिर भीर मेह की श्रीर भारी वर्षा की भी

रेसी ही यादा देता है।

। यह सव मनुष्यों का काम वन्द कर देता है जिस से उस के बनाये हुए सब मनुष्य उस की पद्याने ॥

८। तब यनपशु प्राह में जाते थीर अपनी अपनी साग्दों से रहते हैं। १। दक्किन दिशा से ववंहर श्रीर उतरोहिया से विश्वाद्या श्राप्ता है। १०। ईश्वर की सांस की मूक्त से वरफ परता है तम जलाशयों का पाट सम जाता है। १९। फिर वह घटायों की भाफ से लादता थै।र अपनी विजली से भरे हुए उजियाले का वारल फैलाता है ॥

१३। थ्रीर वह उस की वृद्धि की युक्ति से घुमाये हुए फिरता है

इस लिये कि जी जी बाजा वह उन की दे सोई वे वसाई हुई पृष्टिवी के जपर पूरी करे। पइ। चारे ताड़ना देने चाहे श्रपनी पृथिकी की भलाई करने

चारे मनुष्यों पर करणा करने के लिये बह उस को ले याता है।

१८। हे अण्युव इस पर कीन लगा खड़ा रह श्रींर ईश्वर के बाद्यर्यक्रमा का विचार कर ॥

१५। क्या तू जानता है कि ईंग्र्वर क्योंकर श्रपने बादला की श्राज्ञा देता

थीर अपने बादल की विजली चमकाता है॥

१६। क्या तू घटायों का तीलना

या सर्वचानी के धारवर्षकर्म ज्ञानता है।

५७। जब पृथिबी पर दक्किलनही के कारक सब कुछ चुपचाप रहता है "

तव ता तेरे वस्त्र तुक्ते गर्म लगते हैं।

१८। फिर क्या तू उस का संग्री होकर उस षाकाशमग्रहल के। तान सकता है

जी ठाले हुए दर्पण के तुल्य पाठ है।।

१९। तू इमे यह सिखा कि उस से क्या कहना " चाहिये

इस ता अधियारे के सारे जपने वचन ठीका नही रच सकते॥

२०। क्या उस की वताया कार कि मैं बीलने

<sup>(</sup>१) मूल में दोनी हाय उजियासे से दापकर।

<sup>(</sup>२) मूल में नियाना मारनेहारे की माई।

<sup>(</sup>३) मूल में यापने उजियाले।

<sup>(8.</sup> मूल में तब उन्हें नहीं रोकता।

<sup>(</sup>१) मूल में हाय।

<sup>, (</sup>१) जूल में कोठरी से । (२) जूल में विसेर्नेहारी से । (१) जूल में अब एविबी दक्तिनहीं से पुपषाप देाती हैं।

क्या कीई ग्रपना सत्यानाश चाहता है। ५१। अभी ता बाकाशमग्रह में का बहा प्रकाश देखा नहीं जाता

पर वाय चलकर उस की शुद्ध करता है। क्र । उत्तर दिशा से सीने की भी ज्याति स्नाती है इंड्रकर कैसे हो मयपेशय तेज से खामपित है। क्ष । सर्वशक्तिमान् जा श्रीत सामर्थी है श्रीर

जिस का भेद इस से पाया नहीं जाता से न्याय थ्रीर पूर्ण धर्म की नहीं खिगाडने का ॥

48। इसी से मध्जन उस का भय मानते है ग्रीर के अपने लेखे युद्धिमान है उन पर घड द्राष्ट्र नहीं करता ॥

(यहावा क्यार क्यस्यूय का सवाद )

३८. तब यहावा प्रयूब ने काधी में ने कहने लगा,

२। यह कीन है जो अज्ञानता की बाते कहकर युक्ति की विगाडने चाइता है । ३। पुरुष की नाई अपनी कमर बाध में तुम से प्रक्रन करता हू थीर तू मुक्ते खता दे॥ । जब में ने पृथियों की नेव डाली तब त कडां घा

यदि तू नमभदार हो तो बता दे ॥ ध। उस की नाप किस ने ठइराई क्या तू जानता है

उस पर किस ने होरी हाली ॥

६। उस की कुर्सिया कीन सी धस्तु पर रक्तकी गर्ध

किस ने उस की कीने का पत्थर खिठाया, **७। जब कि भेार के तारे एक स्था ग्रानन्द से गाने** श्रीर परमेश्वर के सव पुत्र जयजयकार करने

८। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला माना वह गर्भ से फूट निकला

(१) मूल ने बेठाई गई।

तब किंच ने द्वार मून्दकर उस की राक दिया, १। ताव कि मै ने उस की बादल पहिराया बीर होर अन्धकार से लपेट दिया. १०। धीर उस के लिये सिवाना वाधा थीर यह कहकर वेहें थीर किवाड़े लगा दिये कि, १९। यहीं तक या सीर याती न घठ थीर तेरी चमंडनेहारी लहरें यहीं श्रम जाएं॥ १२। क्या तुने जीवन भर में कभी भीर की बाजा दिई

थीर पद्द की उस का स्थान जताया है, **१३। कि ठह पृथि**की की है। रें की उठाकर दुष्ट लोगो को उस पर से काह दे। 98। बह रेसा बदलता है जैसा माहर की काप के नीचे मिट्टी बदसती है

थार वय वसुर माना यस्त्र पहिने हुए दिखाई देती है

१५। ग्रीर दुष्टों का चित्रयाला चन पर से चठा विया जाता है

थीर उन की बढ़ाई हुई बांद ताेड़ी जाती है। १६ । क्या तू कभी समुद्र के सेतीं तक पहुचा है

वा गाँहरे सागर की चाह में कभी चला फिरा है।

९७। क्या मृत्यु के फाटक तुम पर प्रराट हुए क्या तू घोर अधकार के फाटकों की कभी देखने पाया है।

१८। क्या तू ने पृष्यिको का पाट पूरी रीति से समक्ष लिया

जी तू यह सब जानता है। तो बतला दे॥ 9९ । उजियासे के निवास का मार्ग कहां है ग्रीर अधियारे का स्थान कहां है। २०। क्या तू उसे उस के सिवाने तक इटा सकता थीर उस के घर की डगर पंडिचान सकता है। २१। निःवदेह तू यह सब कुरू जानता हीगा क्यों कि तू से। उस समय उत्पन्न हुका था

<sup>(</sup>१) मून ने. द्याने । (२) मूल में धारधेरा कर देता है।

<sup>(</sup>१) मूल में ते। हा। (२) मूल में खड़ी हा जाती है। (३) यार्थात् याधियारा ।

ख्रीर तू बहुत दिनी होगा।

२२। फिर वया तू कभी हिम के भगड़ार में पैठा
व्या कभी ख्रीलों के भगड़ार की देखा है,

२३। जिस की मैं ने सकट के समय

ख्रीर युद्ध खीर लड़ाई के दिन के लिये रख
होड़ा है।

२८। किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता श्रीर पुरवाई पृथियी पर यहाई जाती है। २५। महावृष्टि के लिये किस ने नाला काटा श्रीर कड़कनेहारी विजली के लिये मार्ग स्रनाया है,

२६। कि निर्जन देश में फ़ीर जगल में जहां कोई मनुष्य नही रहता ्र पानी वरसाकरः

20। उजाइ ही उजाइ देश की कीचे

श्रीर हरी घास उगाए ॥

दट। क्या मेह का कोई पिता है

श्रीर श्रोस की बूदे किस ने जन्माई ॥

दें। किस को गर्भ से बरफ निकला

श्रीर आकाश से गिरे हुए पाले की कीन जनी ॥

इ०। जल पत्थर के समान जम जाता है

श्रीर गहिरे पानी के जपर जमावट होती है ॥

इ०। ज्या तू कचपचिया का गुच्छा गूथ उजता वा मृगाशिरा के वधन खोल उजता है ॥

३२। क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर

उदय कर सकता

वा सप्तिषे की साथियों समेत लिपे चल सकता

इइ। क्या तू खाकाणमण्डल की विधिया जानता खीर पृधिवी पर उन का खिकार ठहरा सकता है॥

३४। क्या तू वादले। की खपनी वाग्री युनारै कि बहुत जल सुभ पर वरसे॥

३५। वया तू विकली की स्नाचा दे सकता है। कि यह निकलकर कहे क्या आचा॥ **३६ । किस ने प्रन्त करण में यूद्धि उपकार्य** ग्रीर मन में सममने की शक्ति किस ने दिई है। ३०। कीन ख़ुहि से बादलों की गिन सकता श्रीर श्राकाश के कृष्यों की<sup>8</sup> चराडेल सकता, ३८। जब घूलि जम जाती थीर छेले एक दूसरे से सट जाते हैं। इरं। व्या तू सिंहनी की लिये अहेर पकड़ सकता ग्रीर जवान सिंहा का पेट भर सकता है॥ 80 । वे मांट मे. बैठते श्रीर बाड मे घात सगाये दवकर रहते है ॥ ४९। फिर जब कीवे के वहे ईश्वर की टेश्चर देते हुए निराद्यार चहते फिरते है तब उन की छाद्वार कीन देता है॥

इर्ट. क्या तू ठाग पर की अनैसी बकरियों के जनने का समय जानता है

जब र्हार्राणया वियाती है तब क्या तू देखता रहता है॥

२। क्या तू उन की महीने जिन सकता
क्या तू उन की, वियाने का समय जानता है।
३। वे वैठकर अपने बच्चों की जनती
वे खपनी पोड़ें। से कूट जाती हैं।।
४। उन के बच्चे हृष्टपुष्ट होकर मैदान में बढ़ जाते
वे निक्षल जाते बीर फिर नहीं लीटते।।
५। किस ने बनैले ग्रदहें की स्वाधीन करके

क्रोड़ दिया है

क्रिस ने उस के बंधन खोले हैं।

ई। उस का घर में ने निर्जल देश की

देश उस का निवास लेगिया भूमि क्री गठहराया है।

<sup>(</sup>१) मूल में खितराई। (२) मूल में छिए। (३) मूल में निकाल सकता। (४) मूल में छठाए।

<sup>(</sup>१) मूल में भेज सकता है। (२) मूल में गुर्दी में। (३) बा कुल्लुट में। (৪) बाबात् बादला की।

। वह नगर के कोलाइल पर इसता
 पीर हाकनेहारे की हाक सुनता भी नही ॥
 पहादी पर की कुछ मिलता है से इं वह
 चरता

वह सब भाति की घरियाली ढूंढता फिरता है। ए। क्या बनैला वैल तेरा काम करने की प्रसन्न होता

क्या ब्रह तेरी चरनी के पास रहेगा॥

१०। क्या तू स्रनेले वैल क्या रस्से से साधकर
 रेघारिया में चलाएगा

क्या वह नाला में तेरे पीछे पीछे हेगा फेरेगा ॥ १९। क्या तू इस कारण इस पर भरासा रखेगा कि इस का वस वडा है

वा जो परिश्रम का काम तेरा ही वया तू उसे उस पर होडेगा॥

पर । क्या तू उस का विक्वास करेगा कि यह मेरा क्षनाज घर ले क्षाएगा

श्रीर मेरे खिलिहान का जब रक्षट्ठा कर लारगा। १इ। फिर ग्रुतरमुर्गी अपने पर्या का श्रानन्द से फुलाती है

पर क्या ये पख श्रीर पर स्त्रेह की काम श्राते है।

98। ब्रह तो अपने अडे भूमि में देतो और धूलि में उन्हें गर्म करती है,

१५। श्रीर इस की सुधि नहीं रखती कि ये पाव से दव जाएगी

वा को ई घनप्यु इन्हें कुचल डालेगा ॥

१६। यह प्रपने बच्चों से ऐसी कठारता करती है कि माना इस के नहीं है

यदािंप उस का कष्ट श्रकारण देशता है तेशभी ब्रह्म निश्चिन रहती है।

१९ । स्थोकि ईक्टर ने ईस की खुद्धिरहित खनागः

श्रीर उसे समझने की श्रांक्त बाट नहीं हिई॥ १८। जिस समय बह उभरके श्रपने पख फैलाती तब घोड़े खीर उस के सवार टोना की इंसी करती है॥ १९ । वया त्र घोडे को उस का यस देता या उस को गर्दन में फदराती पुर्द श्रयास समाता है।

२०। व्या उस की टिट्डी की सी उक्रवन की श्रांक्त तुदेता है

उस के फुरकने का शब्द हरावना छ।ता है॥ २१। वह तराई में टापता खीर खपने वल से

वह रिषयास्थन्दे। का साम्द्रना करने की प्रयान

र्हार्षेत रष्टता है

भर । वह डर की बात पर दंसता ग्रीर नदी घटराता

२४। बद रिस क्यार क्रीध के मारे भूमि के। निगलता मै

जब नरांस्रो का प्रव्य सुनाई देता तब उस से खडा नही रहा जाता॥

२५। जय खय नरांच्या मनता तय तय यह प्राप्ता कदता है

थ्रीर लझाई थ्रीर शफसरे। की सलकार थ्रीर जयसम्बद्धाः

दूर से माना मूघ लेता है।

र्द । य्या तेरे समकाने से वाज उहता

श्रीर दक्षिप्यन को ग्रोर उडने की श्रपने पख फैलाला टै॥

२०। वया उपाय तेरी खान्ना से चढ़ नाता यार कंचे म्यान पर श्रपना घांसला वनाता है॥ २८। यह ढाग पर रहता

श्रीर चटान की चाटी श्रीर दृष्ठस्थान पर वसेरा करता है।

२९ । ब्रह्न श्रापनी श्राखों से दूर तक देखता बदा से ब्रह्म श्रपने श्राहेर की ताक लगाता है ॥ ३० । उस के बच्चे लोडू पीते है श्रीर जहां घात किये हुए लोग दाते बहा बद

होता है ॥

<sup>(</sup>१) मूल में उस से बुद्धि मुलाई।

80 फिर यद्याया ने प्रायम् से यह भी २। ज्या सुधारनेदारा सर्वशक्तिमान् से मुकट्टमा तो ईरदर से विवाद करना चारे से इस का उत्तर दे॥ ३। तब बळ्य ने यद्दीया की उत्तर दिया, 8। देख में तो तुच्छ टू में तुमें यया उत्तर टू से प्रथमी पंशुली दांत तले दवाता हू ॥ धारक बार तो में कह चुका पर कार कुद न कहूंगा। मां दी बार भी में कट चुका पर प्रव कुछ। ग्रीर न करूगा॥ इ। तब यहावा अप्यूच में आधी में में यह भी कप्तने लगा D । पुरुष की नाई खपनी कमर बाध मै तुक्त से प्रजन करता हू तू मुक्ते सिखा दे । ८। ध्यातू मेरा न्याय भी विगाडेगा स्या त खाय निर्देश ठएरने की मनसा ने मुभ की मी दोषी ठहराएगा ॥ र । क्या तेरा बाहुबल ईग्दर का सा है क्या तु मेरा मा शब्द करके गरन मकता है। १०। खपने की सदिमा थीर प्रताप से सवार ब्रीर रेक्टर्फ थार तेज के यस्त्र पहिन से ॥ १९। ग्रयना सारा काय भइकाकर प्रगट कर थीर एक एक धमंडी की देखते दी नीचा कर॥ १२। दर एक घमडी की देखकर सुका दे श्रीर दुष्ट ले। ग्रो की कदां के तदां गिरा दे॥ १३। उन की गक्त संग्रामिट्टी में मिला दे ब्रीर श्रधोलोको में उन के मुद्द याध रख।

ां कि तू अपने घी टाइने दाच से अपना उद्घार

१४। तब में भी मान लंगा

कर सकता है।

१५। उस क्रमाज की देख जिस की मैं ने तेरे साथ बनाया है यह वैल को नाई घास खाता है। १६। देख उस की कमर में कैसा ही वल थीर उस के पेट की नशें में कितना ही सामध्ये रष्टता है॥ १९। यह अपनी पूक की देवदार की नाई **चिसाता** उस की जाघों की नसे एक दूसरे से जुड़ी दुई दे। १८। उस की छोड़िया माने। पोतल की नलियां चय की प्रवृत्तिया माना लोदे के बेंडे हैं॥ ९९ । यह ईश्वर का मुख्य काय्ये है जो उस का सिरबनहार दे सोई उस की तलवार दे देता है॥ २०। उस का चारा पशाही पर मिलता है जदा स्नार मध अनैले पशु कलोल करते हैं। २१। यह कतनार वृद्धों के तले नरक्षटों की ग्राह में श्रीर कीच पर लेटा करता है॥ २२ । कतनार यून उस पर काया करते हैं वद नाले के मजनू युक्ती से चिरा रहता है। २३। चादे नदी की बाठ भी दे। ताभी बद न घयरारगा चादे यर्दन भी बङ्कर उस के सुद तक बाए पर वद निहर रहेगा ॥ २४। जब घर देखता भालता रहे तर्व क्या

8१. फिर का तू लियातान की बंसी के द्वारा खींच सकता या डोरी से सम की जीम दखा सकता है। 🗢 । यवा तू उस की नाक में नकेल लगा सकता धा उस का समहाकील से बेध सकता है।

कोई उस की पक्रड सकेगा वा परे लगाकर उस की नाथ सकेगा ॥

<sup>(</sup>१) मूल में प्रापना हाथ प्रापने मुद्द घर रवसूमा।

<sup>(</sup>२) भूस में खिया। (३) गूस में गुप्त।

<sup>(</sup>१) मूल में नार्गी का पहिला है।

<sup>(</sup>२) मूल में, चरा की

३। क्या यह तुभ से बहुत गिरगिरगरट फरेगा वा तुम से मीठी मीठी वाते वालेगा। ४। क्या यह तुम्म से याचा वाधेगा कि मै यदा तेरा दास रहुगा ॥ भूँ। क्या तू उस से ऐसे खेलेगा जैसे क्रिड़िया से द्या प्रपनी सडिकिया का की बहत्ताने की। उसे द्यांध स्ववंगा ॥ ६। वया महुयों के दल उसे विकास माल समभेगे वा इसे द्यापारियों में खांट देंगे ॥ **७। क्या तू उस का चमहा श्रांकडीवाले** कांटों से वा उस का सिर मह्ये के श्रेलों से भर सकता है। द। तु उस पर अपना द्वाध भी धरे तो लडाई तू कभी न भलेगा और यागे के। वासी ऐसा न करेगा॥ र । सुन उसे पकडने की आभा निष्फल रहती है उस के देखने ही से मन कच्चा पड़ जाता है। ९०। कोर्ड ऐसा साइसी नहीं जो उस की सरकार फिर ऐशा कीन है की मेरे साम्हने ठहर सकी। १९। किस ने मुक्ते पहिले दिया है जिस का वदला मुभी देना पड़े देख कारी धरती पर को कुक है से मेरा है। १२। में उस के यंगों के विकास थीर उस के वहें बल थीर उस की खनावट की श्रोभा के विषय चुप न रहूगा॥ १इ। एस की थारों की पहिरावें की कीन उतार उस के दोतों की दोना पातियों के बीच कीन पैठेगा ॥ १४। एस को मुख की दोनों कियाड़ कीन खोल सकता

(१) मूल में दूरमरण रखा। (२) मूल में क्रूर।

उस को दात खारी ख़ार हरावने हैं॥

१५। उस के किल्कों की रेखाएं घमड का कारग है वे माना कड़ी काप से बन्द किये हुए है। पर्द। ये एक इसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं-कि उन के बीच कुछ वाय भी नहीं पैठ सकती॥ १)। वे खापस में मिले दूर थीर रेसे सटे हुए है कि अलग प्रलग नहीं दो सकते ॥ १८। फिर उस की कीकाने से उजिपाला चमक थीर उस की खांखें भीर की पलका के समान हैं। **१९। च्य के मुद्द से जलते हुए पलीते निक्सलते** थीर थाग की चिंगारिया कुटती है। २०। उस के नयुमां से धूयां रेसा निकलता जैसा खै।सती हुई हांड़ी ग्रीर जलते हुए नरकटों से॥ २१। उस की सास से कीएले जुलगते थीर उस के मुद्द से थाग की ली निकलती है। २३। उस की गर्दन में सामर्थ्य बना रहता है थीर उस के साम्डने निराशी का जाती है ॥ २३। उस के मौस पर मांस घट्टा हुआ है श्रीर रेसा पेड़ है कि हिलने का नहीं॥, २४। उस का दुदय पत्थर सा पीढ़ है वरन चक्की के निचले पाट के त्समान पाठ है। २५। जब वह उठने लगता तब बामधी भी हर वाते श्रीर डर के मारे उन की सुध खुध स्नाती रहती है॥ २६। यदि कार्ड उस पर तलवार चलाए ता उस से कुछ न बन पहेंगा। थीर न वर्के वा वर्की वा तीर से॥ २०। वह लोहे की पुत्राल सा श्रीर पीतल की यड़ी लकड़ी सा जानता है।

<sup>(</sup>३) मूल में सारे खाकाय के तले।

<sup>(8)</sup> मूल में दुहरे बाग।

<sup>(</sup>१) मूल में उस की ढासी के नाने।

<sup>(</sup>२) मूल में नाचती है।

<sup>(</sup>३) मूल में खड़ी न होगी।

३८। वह तीर' से भगाया नहीं जाता
गोफन के पत्थर उस के सेखे मूसे से ठहरते हैं।
३९। लाठियां भी भूसे के समान गिनी जाती हैं
वह वर्की की इस्टइ इट पर इंस्ता है।
३०। उस के निचले भाग पैने पैने ठीकरे से है
कीच पर माना वह हेगा फेरता है।
६९। वह गोहरे जल को इंडे की नाई मथता है
उन के कारण नील नहीं मरहम की झंडी के
समान होती है।

इर । उस को पीके लीक समकती है
माना गाहिरा चल पक्के बालबाला है। बाता है।
इइ । धरती पर उस को तुल्य खार कोई नहीं है
बह रेसा बनाया गया है कि उस को कुक भय न लगी।
इह । जो कुक कवा है उसे बह ताकता ही रहता
बह सब घमंहियों को कपर राजा है।

(प्रायुध का यथन)

### ४२ तब अयूव ने बहाया से कहा

२। में जान गया कि तू सब खुड़ कर सकता है बीर तेरी युक्तियों में से कोई नहीं रकने की ॥ ३। तू कीन है जो जानरहित होकर युक्ति की विगाडने चाहता है

में ती जो नहीं सममता था उसे बेला अर्थात् जी बात मेरे लिये अधिक कठिन श्रीर

मेरी समक्त से बाहर थीं।

8 ! सुन में आहर काष्ट्रगा

में तुम से प्रधन करता हू तू मुमें सिखा दे ॥

५ । में ने सुनी सुनाई तो तेरे विषय सुनी धी

पर श्रव खपनी खाख से तुमें देखता हू ॥

६ । इस लिये में अपनी बाता की तुस्र खानता

ग्रीर धूलि ग्रीर राख में पश्चात्ताप करता हू ॥

(श्रव्य का पोर परीका से बूटना.)

७। संव यद्दीवा ये वार्ते ग्रायूव से कद चुका सव उस ने तेमानी एलीपज् से कदा मेरा काप तेरे ग्रीर तेरे दोनों मिन्नों पर भड़का है क्योंकि जैसी

ठीक बात मेरे दास अप्यूब ने मेरे विषय कही है वैंची तुम लागों ने नहीं कही ॥ द। चा श्रब तुम सात येल थीर सात मेढ़े कांट मेरे दास प्रायुव के पास जाकर अपने निमित्त होमबलि चढाओं तब मेरा दास श्रायूख तुम्हारे लिये प्रार्थना करेगा क्योंकि उसी की में ग्रहण कर गा थार नहीं ता में तुम से तुम्हारी मूळ्ता के ये। य वर्ताव करंगा क्योंकि तुम लागों ने मेरे विषय मेरे दास आयूष की सी ठीक वात नदीं कदी ॥ ९। यह सुन तेमानी रलीपज् श्रूदी बिस्दद् थीर नामाती सापर् ने जाकर यद्वावा की बाजा के अनुसार किया श्रीर यदीवा ने अयुव की ग्रदश किर्द ॥ १० । सब प्रायम ने प्रापने मित्री के लिये प्रार्थना किई तब यहावा ने उस का सारा दुःख दूर किया थीर जितना अयूब का पहिले घा उस को दुराना यदीया ने उसे दिया ॥ १९। तब उस के सब भाई थीर सब बहिनें थीर जितने पहिले उस की जानते पहिचानते थे उन सभी ने खाकर उस की यहां उस की संग्रा भे। जन किया श्रीर जितनी विपति यहे।याने उस पर डाली घी उस सब के विषय उन्हों ने विलाप किया थार इसे शांति दिई थीर उसे एक एक कसीता थीर सोने की एक एक वाली दिई ॥ १२ । श्रीर यद्दीवा ने श्रयुक्ष के पिछले दिनों में उस की प्रमाले दिनों से प्रधिक प्राभीय दिई ग्रीर उस के चैदिए एकार भेड़ वक्तरियां छ. इजार ऊंट इसार ने। हो बैलं भार इसार गर्दाह्यां दे। गई ॥ १इ। थीर उस के सात घेटे थीर तीन बेटियां भी उत्पन्न दुई ॥ १८ । इन में से उस ने बेठी बेटी का नाम तो यमीमा दूसरी का कसीया थीर तीसरी का करेन्द्रप्रक् रक्खा ॥ १५ । श्रीर उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां करों न घीं जा अयुव की बेटियां के समान सुन्दर धी थीर उन को पिता ने उन की उन की भाष्यों की संग्रं ही भाग दिये। १६। इस के पीहे अप्यूब एक सा चालीस बरस जीता रहा श्रीर चार पीढ़ी ले। अपना घश देखने पाया ॥ १७ । निदान प्रयूख पुरनिया ग्रीर दीर्घापु दोकर मर गया॥

<sup>(</sup>१) नूल में धनुष की पुत्र। (२) नूल के समुद्र। (३) नूल के काण्येरा कर देता छ।

<sup>(</sup>१) नूल में. चस की अधुयाई से लीटा दिया। (२) मूल में बेटे पाते। (१) नूल में. पुरमिया श्रीर दिना से दर।

# भजन संहिता।

#### पहिला भाग ।

१. व्या हो धन्य है वह पुरुष को दुष्टीं की युक्ति पर नहीं चला थीर न पापियों के मार्ग में खड़ा हुआ न ठट्टा करनेहारी के बैठक में बैठा है। ३। वह तो यहावा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता थीर उस की व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। इ। ये। यह उस वृद्ध के समान दोता है जे। बहती नालियों के किनारे लगाया गया छा बीर अपनी ऋतु मे फलता दे। थीर जिस के पत्ते मुरकाने के नहीं कीर जे। कुछ वह पुषप करें से। सफल होता है॥ 8। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते वे उस भूमी के समान दाते हैं जा पवन से उढाई जाती है॥ प्र। इस कारण दुष्टु लेशा न्याय में स्थिर न रह सकी गी थीर न पापी धर्मियों की मगडली में ठहरेगी। है। क्योंकि यद्योद्या धर्मियों के मार्ग की सुधि लेता है थीर दुष्टों का मार्ग नाश ही जाएगा।

राति आति के लोग हुल्ल क्यों मचाते श्रीर देश देश के लोग क्यों व्यर्थ वात सेच रहे हैं।

अति वश्य देश के लोग क्यों व्यर्थ वात सेच रहे हैं।

अति यहोवा के श्रीर उस के श्रामियक्त के विदृष्ट पृथियों के राजा खड़े होते हैं

श्रीर हाकिम श्रापस में सम्मित करके कहते हैं कि,

अति श्राश्री हम उन के वान्धे हुए वन्धन तोड़ हालें
श्रीर उन की रस्सियों की फ्रेंक दें।

अति स्वर्ग में विराजमान है से हंसेगा

प्रमुखन की ठट्ठीं में उद्याग्गा॥
५। तव वद उन में कीप करके वार्त करेगा
श्रीर क्रीध में श्राकर उन्हें घवरवाश्गा कि,
६। में तो श्रपने ठहराये हुए राजा की।
श्रपने पवित्र पर्वत सिय्योन् [क्षी राजगद्दी] पर

बैठा चुका हूं॥

9। मैं उस वचन का प्रचार करंगा

जो यहोवा ने कहा कि तू मेरा पुत्र है

वाज मैं ही ने तुक्ते जग्माया है॥

- । मुक्त से मांग ग्रीर मैं जाति जाति के लेगो

को तेरे भाग में दे दूंगा

थीर दूर दूर के देशों की तेरी निक भूमि कर दूशा॥

१ तू उन्दे लोडे के डब्डे से टुकड़े टुकडे करेगा
 तू मिट्टी के बर्तन की नाई उन्दे चक्रनाचूर
 करेगा ॥

१०। से अब हे राजाको छुट्टिमान है।
हे पृष्यिती के न्यायिया यह उपदेश मान ले। ॥
१९। यहावा को सेवा हरते हुए करी
क्यार घरघराते हुए मान हो।
१२। पुत्र को जूमा न हो कि वह कीप करे
क्यार तुम मार्ग हो में नाश हो जाको
क्योंकि हास भर में उस का कोप सहकेगा।
क्या ही धन्य हैं वे सब ले। उस के शरकागत हैं॥

दाजद का भवन । उस समय का जब बह बादने पुत्र ग्रास्था-स्रीम् की साम्हने से भागा जाता था।

रे ही यहावा मेरे सतानेहारे क्या ही बठ गये हैं

बहुत से लाग मेरे विषद्ध सठे हैं॥ ३। बहुत से लाग मेरे विषय में कहते हैं कि उस का बचाव परमेखर से नहीं दे। सकता । रेला ॥ ३। पर हे बहावा तू तो मेरी चारी खोर ठाल है तू मेरी महिमा थार मेरे सिर का उचा करने-ष्टारा है॥ 8। मैं कंचे शब्द से यहावा की पुकारता हूं भीर बह अपने पवित्र पर्वत पर से मेरी सन सेता है। रेशा। थ। से तो लेटा और से गया फिर जारा उठा क्योंकि यहावा मेरा समालने-हारा है। है। मैं उन दस दस इस्रार लोगों से नहीं हरता नी मेरे विकत चारी श्रीर पाति बांधे खड़े हैं॥ । है यद्देशका उठ है मेरे परमेशकर मुझे कवा क्योंकि तू मेरे सब शत्रुखों के जभड़ों पर मारता बीर दुष्टों की दाढ़ीं की तोड़ डालता साया है। द। उद्घार यहावा ही से हाता है हे यहावा तेरी आशीय तेरी प्रसापर हा।

प्रधान बजानेहारे के लिये। तारवार्त याकी के साथ। दाखद का भजन।

रेला ॥

है मेरे धर्ममय परमेश्वर जब मे पुकार तब तू मेरी सुन ले जब मे सकेती मे पड़ा तब तू ने मुझे फैलाव दिया मुझ पर अनुग्रह कर मेरी प्रार्थना सुन ॥ ३। हे महापुरुपा मेरी महिमा के बदले कब लें अनादर होता रहेगा सुम कब लें व्यर्थ बात मे प्रीति रक्ष्योगे धार मूठी युक्ति विचारते रहेगी। हेला ॥ ३। पर यह जान रक्खें। कि यहीवा ने मक्त को

श्रापने लिये श्राला कर रक्त्या है जब मे यहावा का युकार्क तब वह सुनेगा ॥ 8। भय करा श्रीर पाप न करा खपने खपने विद्धीने पर मन ही मन सोची थीर लुपके रही । रेला ॥

५। धर्म के बलिदान चढ़ाकी श्रीर यहाद्या पर मरोसा रक्की ॥

६ । बहुत से लोग तो कहते हैं कि कीम हम से भलाई की भेट कराएगा

हे यद्वावा श्रपने मुख का प्रकाश हम पर चमका॥

 । उन के श्रन्न श्रीर दाखमधुको बढ़तो के समय को श्रपेका तुने मेरे मन में श्राधिक श्रानन्द दिया है।

द्रा पर साम न जायना जायन प्या है। दा में शान्ति से लेटते ही सी जासंगा क्योंकि हे यहावा तू मुक्त की एकान्त में निहर रहने देता है॥

प्रधान बनानेहारी के लिये। वासुलिया के साथ । दालद का भनन ॥

# प् हे यहावा मेरे वचनों यर कान धर

मेरे ध्यान करने की खोर मन लगा।
२। डे मेरे राजा हे मेरे परमेश्वर मेरी देवहाई
पर ध्यान दे

क्योंकि में सुभी से प्रार्थना करता हूं॥ ३। दे यदीवा भार का मेरा शब्द तुभी सुनाई देशा

भार की में तेरे लिये अपनी मेंट सम्राक्षर ताकता

8। क्योंकि तू ऐसा केव्यर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो

खुराई तेरे पास टिकने न पारगी ॥ ॥ धमण्डी तेरे साम्हने खड़े होने न पारंगे तू सब श्रनर्थकारिया से बैर रखता है ॥

६। तू भूठ वीलनेहारी की नाथ करेगा

हे ग्रहे। तू इत्यारे स्रोर इसी से घिन खाता है।

 धर में तो तेरी खपार करवा के कारब तेरे भवन में खासंगा

<sup>(</sup>१) मूल में परनेश्वर में नहीं है।

में तेरा भय सानकर तेरे पवित्र मन्दिर की खोर टर्डवत कर्गा ॥ ८। हे यहात्रा मेरे द्वीहियों के कारण खपने धर्म के मार्ग में मेरी खगुखाई कर मुक्ते खपना मार्ग सीधा दिखा। 👣 क्योंकि उन की वाती का कुछ ठिकाना नहीं उन को मन में निरी दुष्टता है उन का गला खुली हुई कवर है वे चिकनी चुपडी वाते करते हैं॥ १०। हे परमेश्वर उन की दोयी ठहरा वे खपनी युक्तिया से खाप ही गिर जाएं उन की बहुत से अपराधीं में क्वे हुए ध्रांकिया दे क्योंकि व तेरे विक्रू उठे हैं। १९। पर जितने तेरे श्ररकारात हैं से। सब खानन्द करे वे सदा कवे स्वर से गाले रहे और तू उन की आह रह क्षीर तेरे नाम के प्रेमी तेरे कारण प्रफुद्धित हो n १२ । क्योंकि दे यहावा तू धर्मी का आशोध

मधान बजानेहारे के जिये। तारवाले वाला के साथ। खर्ज में। दालद का भजन॥

तू उस की अपनी प्रस्तृताक्ष्मी काल से घेरे

देगा

रष्टेमा ॥

ई • हो यहावा मुक्ते कीय करके न डांट

न जलजलाइट में आकार मेरी ताड़ना कर ॥ २। हे यहीवा मुक्त पर अनुग्रह कर क्योंकि में कुम्हला गया हू

हे यहीवा सुभी चंगा कर क्योंकि मेरी हाँ हुयां हिल गई हैं॥

३। मेरा जीव भी वहुत श्वरश्वरा चठा है पर हू इ यद्दोवा कब लें—

8 । श्रे यहीवा लीटकर मेरा प्राय बचा
श्रमी कर्या के निमित्त मेरा चढ़ार कर ॥
५ । क्योंकि मरने पर तेरा कुछ स्मरण नही होता

अधीलोक में कीन तेरा धन्यवाद कर सकता है। ६। में कराहते कराहते यक ग्राया रात रात मेरा विकैतना प्रांसुकों से भीज जाता है में अपनी खाट की उन से भिग्नीता हूं॥ ९। मेरी प्रार्क्ष श्रोक से धुन्धली है। गई मेरे सब सतानेहारी के कारण वे धुन्धला गई है॥ ८। है सब प्रनर्भकारिया मुक्त से दूर ही क्योंकि यहोवा ने मेरा रीना सुना है। १। यहोवा ने मेरा ग्रिडगिंशना मुना है। वह मेरी प्रार्थना की ग्रहण भी करेगा॥ १०। मेरे सब धन्नु लजाएंगे थीर बहुत ही

दासद का बिग्गायान् गान भजन को उस ने बिन्यानीनी क्षूबृकी वातीं देकारण । यहादा के साम्हने गाया

ये लैंग्ट जाएंगे और एकाएक लिंजत होंगे॥

9. हो मेरे परमेश्वर यहावा में तेरा ही शरकागत हूं

मुक्ते सब खदेड़नेहारीं सेवचा श्रीर हुर्टकारा दे, २। न दो कि वे मुक्त को सिंह को नाई फाडकर टुकड़े टुकड़े करे

थीर कोई सेरा हुड़ानेद्वारा न हो॥

३। हे मेरे परमेश्वर यहावा यदि में ने यह किया है।

वा मेरे हाथों से फ़ुटिल काम हुखा है।,

श । यदि मै ने खपने मेल रखनेहारे से द्वरा
 व्यवहार किया है।

वा उस की जी श्रकारण मेरा सतानेहारा था वसाया न हो,

५। ते। श्रृत्त मेरा पीक्षा करके मुक्ते पकड़े बरम सुक्त की भूमि पर रीदे बीर मेरी महिमा की मिट्टी से मिलार । चेला ॥ दै। दे यहोबा कीप करके उठ मेरे क्रोधमरे सतानेहारी के विकृत खड़ा हो। श्रीर मेरे लिये जाग तू ने न्याय की बाज़ा ते। दिस् है है ॥ १। और देश देश के लागों की मरहली तेरी चारों खोर बाएगी

श्रीर तू उन के कपर से होकर कंचे पर लैंडि जा ॥ ८। दे यदेवा तू समाज समाज का न्याय करेगा

मेरे धर्म थार खराई के अनुसार मेरा न्याय चुका दे।

र। भला द्वाकि दुष्टाकी धुराई का अन्त है। जार पर धर्मी के। तू स्थिर कर

क्ये। कि तू जो धर्मी परमेग्वर है से मन और सर्म का जांचनेहारा है।

१०। मेरी ठाल परमेख्वर के दाय में है वह सीधे मनवालीं की बचाता है॥

१९। परमेश्वर धार्मी श्रीर न्याय करनेष्टारा है भीर ऐसा ईश्वर है जी दिन दिन स्नोध

करता है॥

१२। यदि सनुष्य न फिरे ते। वह श्रयनी तलवार पर सान चढारमा

चळाकर सीर वह अपना धनुप चुका है।।

१३। भीत उस मनुष्य के लिये उस ने मृत्यु के द्यायार तैयार किये दें

वह अपने तीरी की श्रीनद्याक बनारमा ॥

१४। देख दुष्ट के। धनर्थ काम की पीई लगी है

उस की उत्पात का पेट ग्हा और यह मूठ की कनता है।

५५। उस ने शहदा खोदकर शहिरा किया पर जो गढ़दा उस ने खना उस में बही जाप

शिरा ॥

9ई। उस का सत्पात पलटकर उसी के सिर पर पहेगा

थीर उस का उपद्रध हसी के खेंहि पर पहेगा॥

९०। मै यदीवा को धर्म को अनुसार उस का धन्यवाद करुगा

श्रीर परमप्रधान यदीवा के नाम का भजन मासंगा 🏻

प्रधान वजानेहारे से लिये । गिसीत् में । दाऊद का भलन।

### C. हो यहावा हमारे प्रभु

तेरा नाम सारी पृथिष्ठी पर क्या ही प्रतापमय है त ने क्रपना विभव स्वर्ग पर दिखाया है ॥

२। तुने अपने बैरियों के कारण बच्ची सीर दूध पिंचवा के द्वारा सामर्थ्य की नेव डाली है इस लिये कि तू अबू और पलटा लेनेहारे की

रोक स्वखे॥

३। जब मै खाकाश की जी तेरे हाशो का कार्य है बीर घटना बीर तारागण की जी तू ने ठहराये हें देखता हूं.

४। तो मनुष्य क्या देकि तू उस का स्मरका करता है

कीर आदमी क्या कि तू उस की मुधि लेता है। ५। त ने उस की परमेश्यर से घोड़ा ही घटिया वनाया

श्रीर महिमा श्रीर प्रताप का मुक्ट उस के सिर पर रक्का है॥

ह। सू ने उसे अपने दाघों के कार्थीं पर प्रभुता

तू ने इस के पांच तले सब कुछ कर दिया है

) भेड़ बकरी श्रीर गाय बैल सब के सब

धीर जितने धनपश है,

८। श्राकाश के पन्नी श्रीर समुद्र की मकलियां थीर जितने जीव जन्तु समुद्रों में चलते फिरते है। ९। हे यहोवा है इमारे प्रभु

तेरा नाम सारी पृष्यियी पर क्या ही प्रतापमय है।

प्रधान बजानेहारे के ।सये । नृतृसबयेन में। दाखदका भजन ।

हे यहाया में थापने सारे मन से तेरा धन्यवाद कड्या

में तेरे सब पाश्चर्णकर्मी का वर्णन करंगा।

<sup>(</sup>१) जूस के मुह से। (२) जूल कें, प्रमुलिया। (१) बा. स्वर्गवृती से।

२। मे तेरे कारण खानन्दित खीर प्रफुद्धित हूंगा हे परमप्रधान में तेरे नाम का मजन गार्जगा॥ ३। क्यांकि मेरे शत्रु उत्तटे फिरे हैं वे तेरे शास्त्रने से ठोकर खाकर नाथ होते हैं॥ 8। तू ने मेरा न्याय खीर मुकद्भमा चुकाया है तू सिंहासन पर विराजमान होकर धर्मा से न्याय करता है॥

प्र। तूने अन्यकातियों की घुड़का और दुष्ट की नाथ किया

तूने उस का नाम अनन्तकाल के लिये मिटा विया है।

ई। श्रृत को है से। खिलाय गये वे अनन्तकाल के लिये उन्नड़ गये

श्रीर जिन नगरीं की तू ने ठा दिया उन का नाम भी मिट गया है।

**८। पर यहावा सदा विराजमान रहेगा** 

चस ने अपना सिडासन न्याय के लिये सिट्ट किया है।

८। श्रीर वह स्राप जगत का न्याय धर्मा से करेगा

यह देश देश के लोगों का मुकट्टमा खराई से निपटारगा॥

(। श्रीर यहावा पिसे हुओं को लिये जवा गढ़ वह संकट के समय के लिये भी जवा गढ़ ठहरेगा॥

५०। श्रीर तेरे नाम के ज्ञाननेदारे तुम पर भरामा रखेंगे

क्योकि हे यहोचा तू ने अपने खोजियों की त्यारा नहीं दिया॥

१९। यहीवा की वियोन् में विराक्ता है उस का भक्त गायो

जाति जाति के लेगों के बीच उस के महाकर्मीं का प्रचार करें।

पः। क्योंकि खून के पलटा लेनेहारे ने उन का स्मरण किया है

श्रीर दीन लेगों। की देश्चाई की नहीं विसराया॥ पड़। हे यदीवा मुक्त पर श्रुनुग्रह कर तू मेरे दु ख को देख को मेरे बैरी मुक्ते दे रहे हैं
तू की मुक्ते मृत्यु के फाटकों के पास से उठाता है,
पि । इस लिये कि में सिय्यान् के फाटकों के
पास तेरे सब गुर्यों का वर्यन कर्ष और तेरे किये हुए उद्घार से मगन होज ॥
पि । अन्यजातिवालों ने की ग्रस्हा खोदा धा
उसी में वे आप गिर पड़े

जो जाल उन्हों ने लगाया था उस में उन्हीं का पांच फंस गया ॥

१६ । यहे। वा ने भ्रापने की प्रग्राट किया उस ने न्याय सुकाया है

दुष्ट कापने किये हुए कामी मे फस जाता है। हिन्सोयान्। वेसा॥

९०। दुष्ट श्रधोलोक ने लैंग्डा दिये जारंगे
 लितनी जातियां परमेश्वर की भूल जाती हैं।
 १८। क्योंकि दरिद्र लोग श्रनन्तकाल लें विसरे

नस् लोगो की आधा सदा के लिये नाश न

हुए न रहेगो

१९ । हे यहावा उठ मनुष्य प्रवल न हो जातियों का न्याय तेरे च।म्हने किया जाए ॥ २० । हे यहावा उन की भय दिखा जातियां अपने की मनुष्यमात्र जाने । वेला ॥

# १० हे यद्दीवा तू क्यों दूर खड़ा रहता

सकट के समय में क्यों किया रहता है। ३। दुष्टों के खहंकार के कारण दीन मनुष्य खदेहें जाते हैं

वे अपने निकाली हुई युक्तियों में फंस जारं ॥

**३। क्योकि दुष्ट अपनी अभिलापा पर घमगड** 

श्रीर लोभो यहावा का त्यारा श्रीर तिरस्कार करता है॥

४। दुष्ट अपने अभिमान के कारण करता है कि
 यह लेखा नहीं लेने का

(१) मूस में सिस्याम् की पुत्री।

उस का सारा विचार यही है कि परमेश्वर है ही नहीं॥

५। यह अपने मार्ग पर हुट्ता से बना रहता है तोरे न्याय के विचार ऐसे उंचे पर होते हैं कि उन को देख नही पडते कि वन पर वह सुफकारता है॥

६। उस ने सीचा है कि में नहीं ठलने का में दुख से पीठी से पीठी लों बचा रहूंगा॥

०। उस का मुंह साप श्रीर इल श्रीर श्रंधेर से मरा है

वह उत्पात श्रीर अनर्थ की बाते बीला करता है॥

८। यह गांवी के ठका लगने के स्थानों मे

दायह गांवीं के ठूका लगने के स्थानों में बैठा करता

सीर कियने के स्थाना में निर्देश की घात करता है

उस की बांखें लाचार की हिपकर ताकती है। १। जैसा सिंह बापनी काडी में तैसा बह भी हिपकर घात में बैठा करता है

यद दीन की पकदने के लिये उस की घात में जाता दै

चत्र वह दीन की ग्रपने जाल में फंसाकर प्रसीट लाता है तब उसे पक्षड लेता है॥

९० । बद भुक्त जाता थीर दबक वैठता है

थीर लाचार लेगा उस के महावल से पटके जाते हैं।

९९। उस ने प्रापने सन में से।चा है कि ई.प्रद्रर सूल गया

उस ने अपना मुंद फोर लिया। यह कभी नहीं देखने का।

पर । हे यहे। या उठ हे ईश्वर खबना हाच उठा दीन साग्नों की मुस न जा॥

१३। परमेश्वर की दुष्ट क्यों तुच्छ जानता है

उस ने सेक्या कि तू लेखा न लेगा।

१८। तू ने देखा है क्योंकि तू उत्पात श्रीर कलपाने पर होष्टे रखता है कि उस का पलटा ले

लाचार श्रापने को तेरे द्वाघ में कें। इता दें बपमूर का सदायक तू दी बना दे। १५। दुष्टू की मुखा की तोड दाल श्रीर दुर्जन की दुष्टता का लेखा तब लें लेना जा जब लें बह बनी रदे।

वा जब ला यह बना रहा।

१६। यद्योध्या अनन्तकाल के लिये राजा है

उस के देश में से अन्यजाति लोग नाश दे।

गये हैं।

१०। चे यद्याया तून नम्र लेगों की श्रांभलाषा सुनी तू उस का मन तैयार करेगा तू कान लगारगा, १८। इस लिये कि तू कपमूर श्रोप पिसे दुर का न्याय चुकारगा

कि मनुष्य के। मिट्टी से बना है फिर मय दिखाने न पाए ॥

प्रधाम यनानेहारे के लिये। दाकद का।

## ११ में यदीवा का शरकागत हू

तुम लोग मुक्त से क्योंकर कह सकते हैं।

कि विद्या की नाई अपने पहाड पर उड जा॥

२ । क्योंकि देख दुष्ट अपना धनुप चढ़ाते

कीर अपना तीर धनुप की होरी से जोडते हैं

कि सीधे मनवालों पर अंधेरे में तीर चलाएं॥

३ । नेवे ठाई जाती हैं

धर्मी से क्या बना॥

8 । यहोवा अपने पवित्र मन्दिर में है

यहोवा का सिंहासन स्वर्ग में है

वह अपनी आंखों से मनुष्यों की ताकता चौर

आंख गड़ाकर उन की जांचता है।

9 । यहोवा धर्मी की तो जांचता है

<sup>(</sup>१) मूस में उसे जापने हाथ में रवसे।

<sup>(</sup>२) मूल में अपनी पलकी से।

पर यह उन से की भर बैर रखता है जो दुष्ट है और उपद्रध में प्रीति रखते हैं। ६। यह दुष्टों पर फन्दे बरसाएगा आग और गन्धक और प्रचयह लूह उन के कटोरी में बांट दिई जाएगी। ७। क्योंकि पहावा धर्ममय है यह धर्म के कामों से प्रसन्न रहता है वीधे लोग उस का दर्धन पाएंगे।

प्रधान बजानेहारे छे लिये। खर्ज में। दाखद का भजन ॥

पदे से पहांचा बचा क्यों कि एक भी भक्त नहीं रहा

सनुष्यों में से विश्वासयोग्य लेगा मर मिटे हैं ॥

२। वब कोई एक दूसरे से व्यर्थ ही बात वकते हैं वे चापलूसी के साथ दुरंगी वाते कहते हैं ॥

३। यहांचा सब चापलूसों को नाश करे कीर उस जीभ की जिस से बड़ा खेल निकलता है ॥

४। वे कहते हैं कि इस बात करने ही से जीतेंगे

इसारे सुह इसारे वश में हैं इसारों कीन प्रभुं है ॥

५। दीन लोगों के लुट जाने श्रीर दरिहों की कराइने के कारण यहांचा कहता है कि श्रव में स्ट्रंगा जिस बचाव की लालसा बढ़ करता वह ससे दूगा ।

ई। यहे। वा के अचन खरे हैं वे उस चांदी के समान हैं जो पृणिकी पर छाडिया

में साई गई

बीर सात बार निर्मल किई गई हा।

0। हे यदीवा तू उन की रक्षा करेगा

तू उन को इस काल के लेगों से सदा खचा रक्षकेशा। द। जय मनुष्यों में भीचपन का खादर होता सब दुष्ट लेगा चारीं श्रीर श्रक्षहरी फिरते हैं।

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाऊद का मजन ॥

१३. हे यहावा तू क्षव ली मुझे लगा-तार भूला रहेगा कब ली अपना मुख मुझ से किपाये रहेगा॥ २। में कब ली अपने मन में युक्तियां करता रहूगा और दिन भर मेरा जी उदास रहेगा। कब ली मेरा अनु मुझ पर प्रवल रहेगा॥

इ । हे मेरे परमें खर यहावा मेरी खोर निहारके मुक्ते उत्तर दे मेरी आखों में ज्योति खाने दे नहीं तो मुक्ते

मृत्युकी नीन्द का जाएगी, प्राम हो कि सेरा शब कर कि मैं उस पर

४। न हा कि मेरा श्रुष्ठ कि मैं उस पर प्रवस हुआ

भीर मेरे सताने हारे मेरे हामगाने पर मगन हैं। ॥
॥ पर में तो तेरी करणा पर भरोसा रखता हूं
मेरा दृदय तेरे किये हुए स्ट्वार से मगन देगा।
॥ में यहात्रा के नाम का ग्रीत गाकगा
स्थोकि स्थ ने मेरी भलाई किई है।

प्रधान बनानेहारे के लिये। दाकद का।

१४ महं ने अपने सन में कहा है कि

वि विशाइ गये उन्हों ने चिनै।ने काम किये सुकर्मी कोई नहीं॥

३। यहोत्रा ने स्वर्ग में से मनुष्यों क्री निहारा है

कि देखे कि कोई वृद्धि से चलता वा प्रस्केश्वर की पूकता है।

३। विसव के सब भटक गये सब एक साध विगाद गये

कोई मुक्रमीं नहीं एक भी नहीं॥

8 । क्या किसी अनर्थकारी के। कुछ सान नहीं रहता

<sup>(</sup>१) मूल में अपनी जीन के द्वारा।

<sup>(</sup>२) वा जिस पर साग फुफकार भारते हैं एस की में अनयदान दूगा।

ये मेरे लोगों को राटी जानकर खा जाते हैं
श्रीर यहाया जा नाम नहीं लेते ॥
१। यहां ये भयभीत हुए
क्योंकि परमेक्टर धम्मी लोगों के बीच रहता है ॥
६। तुम तो दीन की युक्ति की तुष्क जानते ही
इस लिये कि यहाया उस का शरकस्थान है ॥
। भला ही कि इसाएल् का रहार स्थियोन् से
प्राट ही
जब यहाया अपनी प्रजा की बधुआई से लीटा
ले साएगा

दासद का भवन।

परिश्वा तरे तबू में कीन टिकने परिशा तरे पवित्र पर्वत पर कीन व्यक्त पर्या ।। वा बराई से चलता थार धर्म के काम करता थार मन में उन्नाई का विचार करता थे। इ। जो चुगली नहीं करता खीर न विसी दूसरे से बुगई करता न खपने पहोंसी की निन्दा सुनता थे, १। जिस के लेखे में निकस्मा मनुष्य तो तुष्क दे पर वह पहोंखा के हरवैथें का खादर करता है सा वह पहोंखा के हरवैथें का खादर करता है जो किरिया खाने पर द्यान भी देखकार नहीं व्यक्ता,

निक्ताम् । दाकद का ।

रलेगा ॥

की कोई रेसी चाल चलता है सो कभी न

१६. हे ईश्वर मेरी रक्षा कर क्योंकि में तेरा शरकाशत हूं ॥ २। हे सन तू ने यहावा से कहा है कि तू मेरा प्रमु है

तुसे के ह मेरा कुछ मला नहीं ॥
३। पृथियो पर ने पायत्र लेगा हैं
से ई खादर के येग्य हैं छीर उन्हों से में प्रसन्न
रहता हूं॥
१। ने पहाना के किसी दूसरे से खदल सेते हैं
रुन के दु ख बहुत होगे
में उन के लेखूयाले तपायन नहीं देने का
श्रीर उन का नाम तक नहीं लेने का।।
५। यहीया मेरा भाग छीर मेरे कटोरे में का
छिस्सा है
मेरे बाट की तू स्थिर रखता है॥
६। मेरे लिये माप की होरी मनभावने स्थान में
पढ़ी
खीर मेरा माग मुक्ते भावता है॥
१। में यहोवा की धन्य कहता हू क्योंकि उस
ने मुक्ते सम्मति दिई

मेरा मन् भी रात में मुक्ते चिता देता है ॥ = । मै यहावा क्ता निरन्तर श्रपने चन्मुख जानता । श्रामा ह

यह मेरे दिहने रहता है इस लिये में नहीं उलने का ॥

र । इस कारण मेरा घृदय आनन्दित श्रीर मेरा आत्मा मान हुआ

मेरा शरीर भी बेखटके रहेगा ॥

 प्रधोकि तू मेरे जीव की प्रधोलोक में न कोहोगा

न अपने भक्त की सहने देशा॥ १९। तू मुस्ते जीवन का राम्ता दिखाण्या। तेरे निकट ग्रामन्द की सरपूरी है तेरे दहिने दाघ में सुख सदा बना रदता है॥

दाकद की प्रार्थमा।

१७. है यहावा धर्म के वचन सुन मेरी पुकारको स्रोर ध्यान दे

<sup>(</sup>१) मूल में थापने होता पर महीं लेने का।

<sup>(</sup>२) मूल में रखता। (३) मूल में महिमा॥

मेरी प्रार्थना की ख्रीर जी निष्कपट सुद्द से निकलती है कान लगा॥ २। मेरे मुकडुमे का निर्याय कर तेरी बार्ख न्याय पर लगी रहें॥ ३। तू ने मेरे दृटय की जांचा तू रात केंग देखने के लिये खाया तू ने मुक्ते ताया पर खुक नहीं पाया में ने ठान लिया है कि मेरे मुद्द से अपराध की द्यात न निकलेगी ॥ 8। मनुष्या को कामे। को विषय-मे सेरे मुझ की वचन के द्वारा खरियाई करनेहारे की शी चाल से प्रपने की बचाये रहा ॥ थ । मेरे पांच होरे पर्यों में स्थिर है मेरे पैर नहीं टलने के ॥ इ। हे ईश्वर में ने सुक्ते पुकारा है क्योंकि तू मेरी सुन लेगा क्षपना कान मेरी खोर लगाकर मेरी बात सुन ॥ 0। तु जी अपने दक्षिने डाथ के द्वारा अपने ग्रांगातो की उन के विरोधियों से बचाता है खपनी खद्भत क्षरका दिखा॥ श्रांख की पुतली को माई मेरी रका कर थपने पंखा तसे मुक्ते किया रख, ए। उन दुष्ट्री से जी मेरा नाश किया चाहते हैं मेरे प्राया की शत्रुश्ची से की मुक्ते घेरे द्वर हैं। ९०। वे मोटे हा गये है उन को मुंह से घमगड को बाते निकलती हैं॥ १९। इमारे पंगा का वे प्रब घेर चुके हैं वे इम को भूमि पर पटक देने के लिये टकटकी लगाये इर हैं॥ १३। वह सिंह की नाई फाड़ने की लालसा करता है थीर सवान सिंद की नाई कूका लगने के स्थानों में बैठा रहता है॥ १३। हे यहोवा उठ चसे केंका उस की दवा दे

व्यपनी सलवार की वल मेरे प्राया की दुष्ट से बचा।

98 । खपना शाब बहाकर हे यहोवा मुर्भे मनुष्यों से बचा ॥ र्ससारी मनुष्यों से जिन का भाग इसी जीवन में है ग्रीर जिन का पेट तू अपने भगडार में से भरता है वे लड्केबालें से तुप्त होते श्रीर जा वे बचाते हैं से श्रपने बच्चों के लिये कोड जाते हैं। १५। पर मे तो धर्मी ठहरके तेरे, मुख की निहार्य गा जब मै जागूगा तब तेरे स्वरूप की देखकर तृप्त हंगा ॥ प्रधान बनानेहारेके लिये। यहावाके दास दासद का गीत जिस के वचन उस ने बहावा के लिये उस समय गाये जब बहावा ने उस की उस के सारे श्रमुयी के हाय से चीर शासल के हाय से बसाया या। उस ने कहा १८. हें यहाबा हे मेरे बल में तुम्म से स्त्रेष्ट रखता हू॥ २। यहावा मेरी ढांग श्रीर मेरा गढ श्रीर मेरा कुड़ानेहारा मेरा ईश्वर थीर मेरी चटान है जिस का में शरणागत ह वह मेरी ठाल मेरा बचानेहारा सींग सार मेरा कंचा गढ है। ३। मै यद्दीवा की जी स्तुति के येख्य है पुकार्दगा श्रीर अपने शत्रुश्री से बचाया जाउँगा ॥ 8। मै मृत्यु की रस्सियों से चारी खोर चिर गया थीर नीचपन की धारी ने मुक्त की घटारा दिया था॥ प्रधालाक को रस्सियां मेरी चारीं खोर घीं थ्रीार मृत्युको फन्दे मेरे साम्हने घे॥ ६। अपने सकट में में ने यहावा की पुकारा में ने अपने परमेश्वर की दोहाई टिई थै। र उस ने मेरी खात की अपने सन्दिर में से

सुमा

बीर मेरी दोहाई एस के पास पहुंचकर उस के कानों में पड़ी ॥ । तब पृथिवी दिल गई और डोल चठी थीर प्रहादों की नेवे कांपकर बहुत ही हिल गर्द क्योंकि वह क्रोधित दुखा था। द। उस को नथनों से घुष्प्रां निकला धीर उस के मुंद से खाग निकलका भस्म करने लगी जिस से काएले दहक चठे। र । थीर घट स्वर्ग की नीचे करके उतर प्राया . ब्रीर इस के पांबी तले घोर बन्धकार चा ॥ १०। थ्रीर घर कब्ब् पर चका घुणा उडा ग्रीर पवन के पंखें पर चठकर बेग से उहा ॥ ११। उस ने फ्रान्धियारे की अपने किएने का , स्थान ग्रीर अपनी चारी ग्रीर का मग्डप **उ**हराया

मेघी का' श्रंधकार श्रीर श्राकाण की काली

१२। उस के सम्पुख की मलक से उस की काली घटाएं फट गई

श्रीले श्रीर श्रंगारे॥

९३। तब यद्देश्वा स्नाकाण में गरका स्नार परमप्रधान ने सपनी वाकी सुनाई स्नोले स्नार संगारे॥

98 । श्रीर उस ने तीर खला खलाकर नेरे प्रमुखा की तितर वितर किया

थ्रीर विकली ग्रिया ग्रियाक्षर उन की घटाया दिया॥

१५। तब कल के नाले देख पड़े कीर जात की नेने खुल गई यह तो है यहोबा तेरी डांट से कीर तेरे नघनों की संस की कीक से हुआ। १६। उस ने जपर से हार ब्रुकाकर मुक्ते घांम लिया

थीर ग्राहिरे जल में से खींच लिया।। १०। उस ने मेरे बलवन्त ग्रश्नु से बीर मेरे धैरियों से जो मुक्त से पाधिक सामर्घी यो मुक्ते कुडाया॥

१८। मेरी विपत्ति के दिन उन्दों ने मेरा साम्हना तो किया

पर यद्दीवा मेरा खाश्रय था ॥

९९ । थीर उस ने मुस्ते निकालकर चीडे स्थान मे पहुंचाया

चस ने मुक्त को छुडाया वर्धिक बद्द मुक्त से प्रसन्न था।

२०। यद्दीया ने सुका से मेरे धर्म्स के श्रनुसार व्यवद्वार किया

मेरे कामें। को शुद्धता के श्रनुसार उस ने मुक्ते बदला दिया॥

२९। क्योंकि में यदीवा के सार्गी पर चलता रहा श्रीर खपने परमेश्वर से फिरके दुष्ट न बना॥ २२। उस के सारे नियम मेरे सास्टने बने

रहे

श्रीर सस की विधियों से मैं इट न गया ॥

२३ । श्रीर मैं सस की साथ खरा बना रहा

श्रीर शाधनमें से अपने की खसाये रहा॥

28 । से प्रदेशन ने मसे मेरे धर्म के सनमा

२८। से यदावा ने मुक्ते मेरे धर्म्स के अनुसार बदला दिया

मेरे कामें। की उस शहता की अनुसार जिसे घट देखता था।

२५। दयायन के साथ तू अपने की दयायन

खरे पुरुष के साथ तू स्रपने की खरा दिखाता है।।
व्हि। गुह के साथ तू स्रपने की गुह दिखाता
स्रीर टेडे के साथ तू तिर्कादनता है।

न्धार ८६ का नाय हूं। तका वनता है। २०। क्यों कि तूदीन लेगि। क्यां ता बचाता है।

पर धमगड मरी खांखों को नीची करता है। २८। तू ही मेरे दीयक की बारता है

मेरा परमेख्वर यहावा मेरे श्रीधयारे की दूर करके चित्रयाला कर देता है।

२९ । तेरी सहावता से में दल पर धावा करता

<sup>(</sup>१) मूस में जला का।

<sup>(</sup>१) मूल में भाषने व्यथमां से। (२) मूल में नेरे हाथा।

श्रीर श्रपने परमेश्वर की सहायता से शहरपनाह की लांघ जाता हू ॥ इ०। ईश्वर की ग्रांत खरी है यहांचा का वचन ताया हुआ है यह श्रपने सब शरणागतों की ठाल ठहरा है ॥ इ०। यहांवा की होड़ क्या कोई ईश्वर है हमारे परमेश्वर की होड़ क्या श्रीर कोई चटान है॥

इश । यह बही ईश्वर है को मेरी कमर बधाता

श्रीर मेरे मार्ग को ठीक करता है ॥

इह । वह मेरे पैरें को हरिश्यों के से करता
श्रीर मुक्ते कर्च स्थाने पर' खड़ा करता है ॥

इह । वह मुक्ते युद्ध करना सिखाता है

मेरी घांद्वां से पोतल का घनुय नवता है ॥

इध । तू ने मुक्त को बचाव की ठाल दिर्द

श्रीर तू स्रपने दिहने हाथ से मुक्ते समाले हुए है

श्रीर तेरी नस्ता मुक्ते बठाती है ॥

इद । तू मेरे पैरें। के लिये स्थान चौहा करता है

श्रीर मेरे टकने नहीं हिंगे ॥

इ० । में स्रपने शत्रुशों का पीछा करके उन्हें पकड़ लगा

भैर जब ले। उन का अन्त न कर तब ले। न फिर्द्या॥

३८। में उन्हें ऐसा माखाा कि वे उठ न सकी। पर मेरे पार्थों के नोचे पहेंगे॥

इरं। खोर तूने युद्ध को लिये मेरी कमर वन्धाई बीर मेरे विरोधियों की मेरे तले दवा दिया॥ 80। खीर तूने मेरे यत्रुखों की पीठ मुक्ते दिखाई फि मै अपने वैरियों का सत्यानाय कहा।

89 । उन्हों ने दोहाई तो दिई, पर उन्हें कोई वचानेहारा न मिला

वन्दे। ने यदे।बा की भी दे।हाई दिई पर वस ने वन की न सुन लिई ॥

४२। में ने उन की फूट कूटकर पवन से उड़ाई दुई धूल के समान कर दिया में ने उन्हें सहकों की कीच के समान निकास फैंका॥

४३ । तू ने मुक्ते प्रचा के कगड़ो से कुडाकर खन्यकारियों का प्रधान ठदराया चिन लोगों की मैं न जानता वे मेरे प्रधीन है। गये॥

88 । कान से युनते ही वे मेरे व्रश्न में आएंगे परदेशी मेरी चापलूचीं करेगें। 84 । परदेशी लोग सुक्तीएगे

श्रीर श्रपने कोटों में से धरधराते हुए निकर्लगे में 8ई। यहोवा सीता है श्रीर को मेरी स्टान टहरा सा धन्य है

ख्रीर मेरे बचानेदारे परमेश्वर की वहाई हो। 80। पन्य है मेरा पलटा लेनेद्वारा ईश्वर जिस ने देश देश के लेखीं की मेरे तले दबा विया है

8 । श्रीर मुमे मेरे अनुषो से छुडाया है तू मुम की मेरे विरोधियों से उचा करता थीर उपद्रवी पुरुष से बचाता है ॥ 8 । इस कारण में जाति जाति के सान्द्रने तेरा धन्यवार कद्या

श्रीर तेरे नाम का भजन गार्जगा॥
५०। वह अपने ठहराये हुए राजा का खरा
नद्वार करता है

यह अपने अभिपिक्त दालद पर श्रीर उस की वंश पर युगयुग करका करता रहेगा॥

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाखद का भजन ॥

१ द आका के कार की महिमा वर्शन कर रहा है

श्राकाश्रमण्डल एस के दाशों के काम प्रगट करता है॥

२। दिन से दिन खाते करता श्रीर रात की रात ज्ञान सिखाती है॥

३। न ते। खाते न घचन

न उन का कुछ शब्द सुनाई देता है॥

<sup>(1)</sup> मूल में नेरे क वे म्याना पर। (२) मूल में नेरे हाये। की। (३) मूल में अपने यवाव।

<sup>(</sup>१) मूल में परदेशी के लक्ष्के मुम से मूठ बालिंगे

8। उन को स्वर सारी पृष्टियी पर चीर उन के वचन जात की होर लेा पतुच गये हैं उन में उस ने सूर्ण के लिये एक हेरा खड़ा किया है॥

५। सूर्य मण्डप से निकलते हुए दुस्टे के समान है यह कीर की नाई अपनी दीस दीहने की एपित रोता है॥

दै। यह खाकाश की एक होर से निकलता है भीर वह उस की दूसरी होर लें चक्कर मारता है स्रोर उस का धाम' सब की प्रमुचता है।

छ। यद्देश्या को व्यवस्था खरी है जी में जी से धानेदारी

यहाया की चिती।नी विख्यास्याग्य है भासे का सृद्धि देनेहारी॥

दायरोया के उपदेश सीधे है रृदय की बानन्दित कार्नहारे

यदाया की आजा निर्मल है आंखों में क्योति ले जानेटारी॥

र । यद्दीया का भय शुद्ध है प्रनन्तकाल लें। ठदरनेदारा '

यद्याया के नियम सत्य खीर पूरी रोति से धर्मभय दे॥

९०। विता सेनि से श्रीर वदुत सुन्दन से भी वक्कर मनभाज हैं

ये मधु से श्रीर टपकाने २१ र इस्ते से भी यककार मधुर है।

99 । ाफर उन से तेरा दास चिताया जाता है उन के पालन करने से यहा ही बदला मिलता है ॥

१२। यापनी भूलचूक की कीन समझ सके मेरे गुप्त पाया से तू सुक्ते निर्देश ठक्तरा दे ॥

प्रा भीर किठाई से भी खपने दास की। रोक रख

यद मुक्त पर प्रभुता करने न पाएं तस्र में खरा हुंगा

कीर यहे लपराध के विषय निर्देश उद्दर्शा ॥ १८। दे यहादा दे मेरी चठान कीर मेरे छुडानेटारे मेरे सुद्ध के वचन स्रोर मेरे दृदय का ध्यान सुमी भाए॥

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाखद का भजन।

२०. संकट के दिन यहावा सेरी सुन ले

याकूय के परमेश्वर का नाम तुक्ते कचे स्थान पर वैठाए ॥

२। वद पवित्रस्थान से तेरी उदायता करे स्रीर सिम्पोन् से तुक्ते संमाल ले॥

३। यह तेरे सब श्रम्भवित्यों की स्मरण करे श्रीर तेरे होमधील की गृहण करें। हेला॥

8। बह सेरे मन की इच्छा पूरी अरे श्रीर तेरी सारी युन्ति की सुफल करे।

प्राप्तव धम तेरे उद्घार के कारण जवेस्वर से गाएंगे

थीर अपने परमेश्टर के नाम से अपने भगडे खडे करेंगे

यदीया तेरे सब मुद्द सांग्री घर दे॥

है। एक में जान गया कि यद्दीवा अपने श्रीभ-यिक्त का च्हार करता है

यद ग्रपने पांचन स्वर्ग से उस की सुनकर

श्रपने दक्षिने दाय के उद्घार करनेहारे पराक्रम

के कामी से सहायता करेगा ॥ । की के तो रधों की खीर को के घोड़ों की

पर इम अपने परमेश्वर यहावा के नाम ही की चर्चा फरेगे॥

द। वे तो भुक गये थीर गिर पडे

पर इम उठे थार कीधे खडे हैं।। र । ऐ यहावा बचा ले

जिस दिन एम पुकारे एस दिन राजा हमारी सुन ले॥

प्रधान यनानेरारे के लिये। दाखद का।

२१. हि यद्दोवा तेरे सामर्थ्य से राजा श्रामन्टित द्दीगा

<sup>19)</sup> मूल में गर्मी। (२) या छीडे। ।

<sup>(</sup>१) मूस में. चिक्रमाई जामकर ग्रहण करे।

श्रीर तेरे किये हुए उहार से खद प्रति मान हाजा ॥

२। तूने उस के मनेरिय की पूराकिया श्रीर उस की मुद्द की ब्रिनती की तूने नाइ नहीं किया। वेला॥

३। तू उत्तम श्राशीय देता दुष्णा उच वे मिलता है तू उच के दिर पर कुन्दन का मुक्कुट पडि-नाता है॥

४। इस ने तुमा से जीवन मांगा

तू ने उस की युग युग का जीवन दिया ॥

प्रे। चस की संविसा तेरे किये हुए चड़ार के कारण बड़ी है

विभव थीर रेशवर्ध तू उस की देता है। इ. तू उस की सदा के लिये बाशीयों का

भगडार ठइराता है तू उस की अपने सन्मुख दर्थ स्रीर स्नानन्द से मर देता है।

धार्याकि राला यहावा पर भरासा रखता है
 धार परमप्रधान की कच्या से यह नहीं
 उसने का॥

८। तू अपने हाथ से अपने सस अनुशों की पज्ञहेगा

थीर अपने दक्षिने दाध से अपने वैरियों की। धर लेगा ॥

रं। तू प्रशाट दोने के समय उन्हें जलते हुए महें को नाई जलाएगा

यदीवा अपने कीप की मारे उन्हें निगल कारगा थार आग उन की मस्म कर डालेगी॥

१०। तू उन की सतान की पृथियी पर से श्रीर उन के वंश की मनुष्यों में से नाश करेगा ॥ ११। क्योंकि उन्दों ने तेरी द्यांन का यन किया उन्दों ने युक्ति निकाली तो है पर उस की पूरी न कर सकेंगे॥

९२ । क्योंकि तू श्रापना धनुष उन को विकट्ट चकारमा थीर वे पीठ दिखाकर भागेंगे॥
१३। हे बहावा अपने सामध्ये से महान् है।
थीर हम गा गाकर तेरे पराक्रम का मजन
सुनाएंगे॥

प्रधान वकानेहारे के लिये। याग्येलेरगर् में।
काकद का अजन।

२२. हो मेरे ईश्वर है मेरे ईश्वर तू ने
मुक्ते क्यों क्री हैं दिया
मेरी पुकार से व्या खनता मेरा छचाव कहाँ
२। इ मेरे प्रमेश्वर से दिन की पुकारता ती
हू पर तू नहीं सुनना
और रात की भी में खुप नहीं रहता॥
३। पर हे इन्नाएस की स्तुति के सिहासन पर
विशासमान

तू ते। पांत्रत्र है

है। इमारे पुरखा तुक्ती पर भरीका रखते थे वे भरीका रखते थे थीर तू उन्हें हुड़ाता था ॥ ५। वे तेरी ही थोर चिल्लाते थीर कुडाये जाते थे वे तुक्ती पर भरीका रखते थे थीर उन की थाशा न टूटती थी॥

दै। पर में कोड़ा हू मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नामधराई छैार सोगों में मेरा अपमान होता है।

 । जितने मुन्ते देखते है से ठट्ठा करते
 श्रीर होंठ खिचकाते श्रीर यह कहते हुए सिर हिसाते है.

८ । कि यहोसा पर क्षमना नार छाल स्रष्ठ उस की सुद्धार

वह उस की उबारे क्योंकि वह उस से प्रसन्न तो है। ए। पर तू ही ने मुक्ते गर्भ से निकाला

बब में दूध पिरवा बच्चा या तब भी तू ने मुक्ते भरोसा रखना सिखाया

<sup>(</sup>१) मूल ने रवसेगा।

<sup>(</sup>१) पार्वास् भारवासी हरिसी।

<sup>(</sup>२) मूल में नेरे गाहराने के बवन नेरे उद्घार से दूर हैं।

<sup>(</sup>३) मूल में भरीशा दिया।

90 । में अन्मते ही तुभः पर डाल दिया गया माता के गर्भ की से तू मेरा ईश्वर है॥ 🕡 १९। सुक्त से दूर न है। क्यों कि संकट निकट है बीर कोई सहायक नहीं॥ १२। बेहुत से सांहों ने मुक्ते घेरा बाशानु के बलवन्त मेरी चारों खोर खाये हैं। १३। फाडने छीर गरवनेहारे सिद्द को नाई चन्दों ने मेरे लिये प्रयना मुंद पसारा है ॥ १८। मै चल की नाई यह गया थीर मेरी सब इडियों के जोड़ स्खड़ गये मेरा दृदय माम दे। गया वह मेरी देद के भीतर पिघल गया ॥ १५। मेरा खल ट्रंट गया मै ठीकरा है। गया बीर मेरी जोभ मेरे ताजू से चिपक गर्ड थौर तू मुक्ते मारके मिट्टी में मिला देता है ॥ 9ई। व्योक्ति कुत्तों ने सुक्ते घेरा क्षुक्रिमेयां की मगडली मेरी चारों खोर खार्च उन्दों ने मेरे हाधों छै। पैरा की हेदा है। ९७। में अपनी सब इद्वियां ग्रिन सकता हूं वे मुभे देखते श्रीर निद्यारते है ॥ १८। वे मेरे घस्त्र बापस में बाटते श्रीर मेरे पहिरावे पर चिट्टी डासते है। ९९ । पर दे यद्योधा तू दूर न रह दे मेरे सदायक मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर॥ २०। मेरे प्राय की तलवार से मेरे जीय काः कुते के पजे से घचा से॥ २१। मुभे सिंह की मुद्द से घचा तूने मेरी सुनकार खनैले वैले! की सीग्री से खचा ता लिया है॥ २२। में अपने भाइयों के साम्हने तेरे नाम का प्रचार करंगा समा के बोच में तेरी स्तुति करंगा। २३। दे यदावा के सरवैया उस की स्तुति करी दे याकूब के सारे वंश तुम उस की बढाई करे।

श्रीर हे इसारल के सारे वंश तुम उस का भव माना ॥

। (१) जूस में नेरी स्कली की।

२४। फ्योंकि उस ने दुःखी की तुच्छ नही जाना न उस से घिन किई है बीर न उस से अपना मुख किया लिया पर जब उस ने उस की दोहाई दिई तब उस की सुन लिई॥ २५। वहां समा में मेरा स्तृति करना तेरी ही खोर से होता है में अपनी मन्नते उस के डरखेया के साम्हने पूरी व्ह । नम् लाग भाजन करके तुम द्वांगे जायद्यां को स्रोजी है वें उस की स्तुति करेगे तुम्हारे जीव सदा जीते रहें॥ २०। पृष्यियो के सखदूर दूर देशों के लेगा चेत करके यहावा की स्रार फिरंगे बीर जाति जाति को सब कुल तेरे साम्दने

२८। क्योंकि राज्य यहे। वा ही का है बोर सब जातिया पर बद्दी प्रभुता करनेहारा है। २९। पृथिकी के सब हुष्ट पुष्ट लोग भोजन करके दयहवत करेगे

दण्डवत करेगे ॥

जितने मिट्टी में मिल जानेहारे है थीर अपना अपना प्राय नहीं बचा सकते वे सब उसी के साम्हने घुटने टेकींगे॥ ३०। उस की सेवा करनेहारा एक वंश दाता दूसरी पीठ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा॥ ३१ । लेग बाकर उस का धर्मी देना बतारंगे

वे उत्पन्न देनिहारे लोगों से कहिंगे कि उस ने काम किया है।

दाखद्का भजन।

२३ यहावा मेरा चरवाहा है मुक्ते कुछ घटी न हाजी ॥ २। वह मुक्ते हरी हरी खराइया में बैठाता ह वह मुभी मुखदाई जल की पास ले चलता है। ३। बह मेरे की में की से साता है

धर्म के मार्गी से बह अपने नाम के निसित्त मेरी अगुवाई करता है। । चादे में घेर अन्धकार से मरी दुई तराई से द्वाकर चल तीमी द्यानि से न डस्ता क्यों कि तू मेरे साथ रहता है तेरे सेटे कीर लाठी से मुक्ते शांति मिलती ध । तू मेरे सतानेहारी के साम्हने मेरे लिये मेब लगाता है तू ने मेरे सिर पर तेल डाला है मेरा कठोरा बमयह रहा है॥ ६। उचमुच मलाई खार अरुवा जीवन भर मेरे पीके पीके बनी रहंगी थीर मै यद्देवा के घर मे पहुंच कर हेर दिन रहेगा ॥

दालद् का मणम।

बरात अपने ब्रासिया समेत उसी का है ॥

28. पृथिबी और जी मुक उस में है सा

यदीवा ही का है

२। क्यों कि उसी ने उस की समुद्रों के ऊपर ट्रुट करके रक्खा थीर मद्यानदीं के कपर स्थिर किया है। ३। यदीया के पर्वत पर कीन चक सकता थीर उस के पवित्रस्थान में कीन खडा है। सकता है। 8। जिस की काम निदाय थीर ज़ृदय शुद्ध है जिस ने अपने सन की व्यर्थ खात की खोर नहीं संगाया थीर न कण्ट से किरिया खाई है। ध । वह बहात्रा की ख्रीर से खाशीय पाएगा थीर श्रपने उद्घार करनेहारे प्रसम्बद की थीर से धर्मी ठहरेगा॥ ६। ऐसे ही लोग उस के खोजी है

(१) मूल में लीटकर। (२) मूल में के हाथ।

वे तेरे दर्शन के खेली याक्ष्यधंशी हैं। वेला ॥ ९। हे फाटको खुल चाध्री<sup>१</sup> थीर हे सनातन द्वारी खुल जाखी कि प्रतापी राखा प्रवेश करे॥ ८। वह प्रतापी राजा कीन है वह तो सामधी बीर पराक्रमी यहावा, है वह युद्ध में पराक्रमी यहावा है। र । दे फाटको खुल लाखो<sup>र</sup> कीर हे सनातन द्वारी तुम भी ख़ुल जाकी कि प्रसापी राजा प्रवेश करे। ९०। ब्रष्ट जी प्रतापी राजा है से कीन है सेनायों का यहावा बही प्रतापी राजा है। हता॥

दाखद का।

यहे। वा मे अपने मन की तेरी श्रीर ह लंगाता' हू ॥ २। इसे मेरे परमेश्वर में ने तुक्ती पर भरे। सा रवखा है मेरी बाजा टूटने न पार मेरे शत्रु मुभा पर जयजयकार करने न पाएं॥ ३। बरन बितने तेरी बाट ने। इते है उन में से किसी की खाशा न टूटेगी पर जो अकारका विकासमाती हैं उन्हीं की षाया ठूटेगी ॥ ४। हे यहावा धपने मार्ग मुक्त की दिखा दे श्रपने पथ सुमें बता दे। ४। मुसे धवने सत्य पर चला थीर शिका वे क्योंकि मेरा उद्घार करनेष्टारा परमेश्वर हू है दिन भर मै तेरी हो वाट बोहता रहता हू ॥ **६ं। हे यहावा श्रापनी दया ग्रीर करुणा के कामी** कें। समस्या कर क्योंकि वे तो सदा से होते आये है। छ। हे यहे। या प्रपनी भलाई के कारण

<sup>(</sup>१) नूल में अपने सिर उठाया। (२) नूल में अपने का वतामा। (३) मूल में, वदाता।

मेरी खवानी के पापें और मेरे अपराधी की समरण न कर ष्पपनी करुणा हो के ब्रनुसार तू मुभे रमरण कर।। द । यहाया भला श्रीर सीधा है इस कारण वह पापियों की खपना मार्ग डिबाएगा ॥ ९। घद नम् से। शों की न्याय पर चलाएगा श्रीर नम् लोगीं की श्रपना मार्ग दिखाएगा ॥ ९०। जो यद्दाया की वाचा ग्रीर चितानियों का पालन करते है चन के लिये उस का सारा व्यवदार करुणा बीर सञ्चाई का दीता है। १९। हे यहें व्या अपने नाम के निमित्त मेरे प्रधन्में की जी बड़ा है समा कर॥ **९२ । कोर्चभी मनुष्य जो यदे। या का भय** मानता हो यहीवा उस की चुने हुए मार्ग मे उस की षाग्वाई करेगा ॥ १३। घद कुशल से टिका रहेगा चौर उस का यंश पृथियी का अधिकारी होगा ॥ 98 । यद्याया अपने हरवैया के साथ गाढ़ी मित्रता रखता है थार अपनी वाचा खालकर उन का वताता है १५। मेरी प्रांखें यहावा पर टक्कटकी बान्धे है क्यों कि मेरे पांचां की जाल में से यही कुड़ारगा ॥ ९६। दे यद्याचा मेरी श्रीर फिरको सुक्त पर षान्ग्रष्ट कर फ्यों कि में श्रक्तेला थीर दीन हू॥ १७। मेरे दृदय का क्रेश वक् गया त्र मुक्ते सकेती से निकाल ॥ १८। मेरे दु.ख बीर कष्ट पर द्राष्ट्रि कर थीर मेरे सारे पापें की समा कर। १९ । मेरे शत्रुखों की देख कि वे कैसे बढ़ गये दें थीर मुक्त से खड़ा वैर रखते है।

२०। मेरे प्राण की रक्षा कर बीर मुक्ते छुदा

79

मेरी आशा टूटने न पार क्योंकि में तेरा शरणागत हूं॥ २१। खराई छीर सीधाई मेरी रका फरें क्योंकि में तेरी बाट नेहिता हूं॥ २२। दे परमेश्वर इस्तारल की उस के सारे संकटों से हुटा ले॥

दावद् का।

२६ हो यहावा मेरा न्याय चुका क्योंकि में खराई से चला हूं कीर मेरा भरोसा यहोचा पर अचल बना है। २। दे यहे। वा मुक्त की जांच श्रीर परख मेरे मन और दृदय की ताव। ३। तेरी करणा ता मुक्ते दीखती रहती है ग्रीर में तेरे सत्य पर चलता फिरता हू। 8। में निक्समी चाल चलनेहारों के संग नहीं वैठा ब्रीर न में कपिटियों के साथ कहीं जातंगा ॥ ५। में कुक्रोर्मियों की चंग्रात से बैर रखता हूं थीर दुष्टों के संग न बैठ्गा॥ ६। मे अपने द्वायों को निद्वायता के जल से धोकंगा तब दे पहावा में तेरी वेदी का प्रविच्छा करंगा, । कि तेरा धन्यश्राद कुंचे शब्द से कार्य थ्रीर तेरे सब श्राइचळकरमा का वर्धन कर्द ॥ ८। दे यहावा में तेरे धाम से तेरो महिमा के निवासस्थान से प्रीति रखता हू ॥ ९। मेरे प्राम की पापियों के साध थीर मेरे जीवन की इत्यारी के साथ न मिला दे। १०। वे तो खोळापन करने में लगे रहते हैं श्रीर उन का दहिना दाथ घूस से भरा रहता है। ११। पर मै ती खराई से चलुंगा तू मुक्ते कुडा ले थे। र मुक्त पर अनुग्रद कर ॥ १२। मेरा पांच चैारस स्थान में स्थिर है सभाखों से मै यदावा की धन्य कहा कहाता।

ः दाखद का।

२७. यहावा मेरी ज्योति श्रीर मेरा चद्वार है का में किस

से दर्द यद्यावा मेरे जीवन का दूढ गढ़ उहरा है से में किस का भय खार्ज ॥

२। जब जुर्जार्मियों ने जो मुक्ते सताते श्रीर मुकी से बैर रखते घे

मुक्ते खा डालने के लिये मुक्त पर चठाई किई घी तब वे ही ठेकिर खाकर गिर पहे।

B। चाडे सेना भी मेरे विकृत कावनी करे तीभी में न हहंगा

चाचे मेरे विषद्व सङ्गर्भ चठे चस दशा में भी मै **दियाव बाग्धे रहंगा ॥** 

8। एक बर में ने यहावा से मांगा है उसी के यस में लगा रहंगा

कि मैं जीवन भर यहावा के भवन में रहने पाऊ जिस से यहावा की मनाइरता पर टकटकी लगाये रह

थै। उस के मन्दिर में ध्यान किया करें। ५। वह सा सुमी विपत्ति की दिन में श्रपने

मयहप में किया स्वखेशा

ष्यपने सब्ब के गुप्तस्थान में वह मुक्ते गुप्त रवखेगा श्रीर चटान पर चकाये खखेगा ॥

६। से अब मेरा सिर मेरे चारी खोर के शत्रकी से संचा होगा

श्रीर में यहीका के तंबू में स्वयत्त्रयकार के साथ बसिदान चठासंगा

श्रीर उस का भजन गार्जगा ॥

0। दे यहीवा सुन में क्षे शब्द से पुकारता हूं

के। त्र सुभा पर श्रनुग्रह करके मेरी सुन से॥ दात् ने कहा दै कि मेरे दर्शन के खोजी है।

इस लिये मेरा मन तुम से कहता है कि दे युद्देखा तेरे दर्शन का मैं खोकी दोता हू॥

ए। अपना मुख सुक्त से न किया

ष्रपने दास की कीप करके न घटा

रू मेरा सदायक धना दे

हे मेरे रद्वार करनेहारे परमेख्वर मेरा त्याग न कर खीर मुक्ते क्रीड़ न दे॥

90 । मेरे माता पिता मे तो मुक्ते की कु दिया है पर यद्दीया सुभे रख लेगा ॥

११। हे यहावा छपने मार्ग मे मेरी छगुवाई कर थीर मेरे दाहियां के कारण

मुभा की। चीरस रास्ते पर ले चल ॥

१२। मुक्त की मेरे सतानेहारी की इच्छा पर न ही इ क्योंकि भूठे साक्षी की उपद्रव करने की धुन में

हैं भी भेरे विषद्व चठे हैं।

पर् । में विश्वास करता हू<sup>।</sup> कि यहावा की भलाई का

जीते जी देखने पाऊंगा ॥ १४। यहाया की बाट बेाह दियाव बांध थै।र तेरा दृदय द्रुढ़ रंद्रे यहोवा की बाट जीहता ही रह ॥

दासद का।

२८. हे यहावा में तुमी की पुकारंगा

है मेरी चटान मेरी सुनी अनसुनी न कर

न हों तो तेरे चुप लगाये रहने से मैं कवर में पड़े दुयो के समान दे। जाऊंगा ॥ २। जब में तेरी दोहाई दू

श्रीर तेरे पवित्रस्थान की मीतरी काठरी की थोर खपने दाथ उठाउँ

तब मेरी गिड्गिडाइट की बात धुनना ॥

**३। उन दुष्टों कीर अनर्धकारियों के संग** सुर्भे न घसीट

ची खपने पड़े। सियों से खातें ती मेल की बे।लते हैं

पर दृदय में खुराई रखते हैं॥

४। उन को कामी को और उन की करनी की खुराई के बनुसार उन से वर्ताव कर

चन के दार्थों के काम के अनुसार उन्दे खदला दे उन के कामीं का पलटा उन्हें दे॥

<sup>(</sup>१) मूल ने यदि मैं विश्वास म करता।

धा ये जा यदाया की किया की बीर उस के दायों के काम की नहीं विचारते इस लिये यह उन्हें प्रकारिया थीर न उठाएगा ॥ ह । यहात्रा धन्य है क्योंकि उस ने मेरी गिडगिड़ाइट की सुना है। प्रदेखा मेरा यल और मेरी काल उद्या है चस पर भरासा रखने से मेरे मन की सद्यायता मिली है इस लिये मेरा हृदय दुलमता है थीर में मा मार्कर उस का धन्यवाद करंगा। द । ग्रहेश्या उन का यल है बीर पापने प्राप्तिपिक्त के यचाय के लिये हुड़ शह र । हे यदाया प्रपनी प्रका का चद्वार कर श्रीर मपने नित्र भाग के तिने की आशीप दे बीर उन की चरवाही कर बीर सदा ली उन्हें संभाने रह १ दाकद का मक्षम । र्रे हे यलयनीं के पुत्री यदीया का गुर्णानुवाद करे।

गुकानुवाद करे।
यद्दीवा की महिमा श्रीर सामर्थ की माने।॥
२। यद्दीवा के नाम की महिमा की माने।
पवित्रता से श्रीभाषमान द्दीकर पदीवा की
दग्डयत् करे।॥

ह। यद्योधा की वाकी मेधी के कपर सुन पडती है

प्रतापी र्श्वयर गरका है यहाया घने मेघी के ऊपर रहता है॥ ह। यहाया की वाकी शक्तिमान है यहाया की वाकी प्रतापमय है॥

प्र। यद्याया की वाकी देवदाक्यों की तीड़ डासर्ता है

यदीया सवानान् के देवदाक्यों की भी तीड़

६। यद उन्दे यहाँ की नाई कुदाता दे यद जयाने।न् श्रीर शियान् का वनेली गायां के

यद्वीं के समान उकालता है।।

। यहाया की याणी विज्ञली की चमकाती है।

। यहाया की वाणी घन की कपाती

यहाया कादेश के घन को भी कंपाता है।

रै। यहाया की वाणी से हरिणिया का गर्भपात

और जरण्य में पतमाइ होती है

और उस के मन्दिर में सब कुक महिमा नहिना

द्यालता रचता है ॥

१०। जलप्रलय के समय यद्दीया विराजमान या स्रोर यद्दीया सदा का राजा द्वीकर विराजमान रहता है।

९९। यद्याया श्रापनी प्रका की व्यक्त देशा यद्याया प्रपनी प्रका की श्रामित की श्रामीय देशा॥

भन्न । भवन की प्रतिष्ठा का गीत । दाछद का ।

३० हे यदे। या में तुक्ते सराष्ट्रगा क्यों कि तू ने मुक्ते खीं चकर निकाला है बीर मेरे अनुकी की मुक्त पर ब्रानन्द करने

२। हे मेरे परमेश्वर यहावा

में ने तेरी दोड़ाई दिई थी थीर तूने मुक्ते चगा किया है॥

ह। चे यदेग्या तू ने मेरा प्राय श्रधोलोक मे से निकाला चे

तू ने मुक्त की जीता रक्का थार कटर में पड़ने से बचाया है॥

8। ऐ यदीवा के भक्ती उस का भक्तन गाम्री बीर किस पवित्र नाम से उस का स्मरख देशता

दे उस का धन्यवाद करे।॥

धा क्यों कि उस का काप ता चया भर का दाता है पर इस की प्रसन्नता जीवन भर की दाती है

<sup>(</sup>१) या देखर के पुत्री।

<sup>(</sup>२) भूल में जल।

<sup>(</sup>३) मूस में बहुत जल :

<sup>(</sup>१) जुल में, साम की लीवा की चीरती है।

सास की रीना खाकर रहे ती रहे

पर विद्यान की जयजयकार होगा ॥

ई। में ने तो खपने चैन के समय कहा था

कि मैं कभी नहीं ठलने का ॥

१। दे यहीवा खपनी प्रस्तृता से तू ने मेरे पहाड़
की दृढ़ सीर स्थिर किया था

जब तू ने खपना मुख फेर लिया तब मैं घड़रा
गया ॥

६। दे यहीवा में ने तुसी की पुकारा

द। इ यदावा स न तुका का पुकारा श्रीर यद्देवा से गिडगिडाकर यह विनती किई कि, ९। मेरे लेाटू के वहने के श्रीर कवर में पड़ने के समय क्या लाभ होगा

क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती क्या वह तेरी सञ्चाई प्रचार कर सकती है॥

१०। दे यद्दीचा सुनकर मुक्त पर प्रनुग्रह कर

दे यहावा तू मेरा सदायक हो।

१९। तू ने मेरे विलाप की दूर करके मुक्ते यानम्द से नवाया

तू ने भेरा टाट उत्तरवाकर भेरी कमर मे आनन्द का फेटा बांधा है,

पर। इस लिये कि मेरा आत्मा तेरा भजन जाता रहे और कभी सुप न हो

हे मेरे परमेश्वर यहे। वा मैं सदा तेरा ध्रन्यवाद करता रहूं गा॥

प्रधान यजानेहारे के खिये। दाऊद का मजन।

देश हैं यहीवा में तेरा शरणागत हूं मेरी आशा कभी टूटने न पार तू जी धर्मी है से मुसे छुडा ॥ २। अपना कान मेरी श्रीर लगाकर मट मुसे छुड़ा मेरे बचाने की हुट चटान श्रीर गढ का काम दे॥

३। क्योंकि तू मेरे लिये छांग छीर गळ ठइरा है से। श्रंपने नाम के निमित्त मेरी अगुद्धाई कर श्रीर मुक्ते से चल ॥  8 । जो जाल उन्दों ने मेरे लिये लगाया है उस में चे तू मुक्त की छुड़ा

तू तो मेरा दृढ स्थान ठइरा है।

भू। मैं आपने आतमा की तेरे ही हाथ में सीप देता हूं

हे यहात्रा हे सत्यवादी ईश्वर तू ने मुम्ने हुड़ा चिया है ॥

ई। जो व्यर्थ वस्तुको पर मन लगाते हैं उन का मै वैरी ह

कीर मेरा भरोसा यहावा ही पर है।

9। में तेरी करुणा से मगन श्रीर श्रानिन्दत इगा

क्यों कि तूने मेरे दु.ख पर दृष्टि किई है मेरे कष्ट के समय तूने मेरी सुधि लिई है।

द। श्रीर तूने मुर्भे शत्रुको द्वाप मे पड़ने नहीं दिया

तू ने मुभी बेखटका कर दिया है। ॥

ए। हे यद्यावा सुक्त पर अनुग्रह कर क्योंकि में संकट में ह

मेरी आर्खे क्योंक से धुन्धली पड़ गर्ड मेरा जीव कीर पेट सुख गया है॥

१०। मेरा जीवन शोक के सारे खेर मेरी खबस्था कराइते कराइते घट चली

मेरा बल मेरे काध्यमं के कारण जाता रहा कीर मेरी इडियों में घुन लग गया है।

११। मेरे सब सतानेहारी के कारण मेरी नाम-धराई हुई है

श्रीर विशेष करके मेरे पड़े चियों में हुई है श्रीर में अपने चिन्हारी के लिये हर का कारण हूं

जी मुभ की सबक पर देखते से मुभ से भाग जासे हैं॥

पर। में मुर्दे की नाई लेगे। के मन से खिसर गया में टूटे वासन के समान हो गया हू॥

१इ। मैं ने बहुतों के मुद्द से खपना अपवाद सुना चारों स्रोर मय ही भय है

जब उन्हों ने मेरे विक्रु आपस में सम्मति किई

<sup>(</sup>१) मूल में छिपाया। (२) मूल में महिमा।

<sup>(</sup>१) नूस में, मेरे पावा की चीहे स्थान में खड़ा किया है।

तब मेरा प्राय सेने की युक्ति किई 98 । पर घे यदीवा में ने ती तुमी पर भरीवा रक्खा है में ने कहा कि हू मेरा परमेश्यर है ह १५। मेरे दिन तेरे छाच मे छे तु मुक्ते मेरे शबुकी के शाध से कीर मेरे पीड़े पदनेष्टारीं से खसा ॥ १६। भपने दास पर अपने मुंद का प्रकाश चसका ष्प्रपनी कक्या से मेरा चहार कर ॥ ९०। दे यदेष्या मेरी आया ट्रटने न पाए क्योंकि में ने तुम की पुकारा दे दुष्ट्रीं की पाणा टूटे बीर वे क्षेत्रोलाक मे चुपचाप पहे रहे ॥ १८। जो प्रारंकार धीर प्रथमान से धर्मी की निन्दा करते है उन के कुठ बेासनेदारे मुद्द बन्द किये जाएं ॥ १९। प्राष्टा तेरी भलाई वया ही बडी है जा त ने अपने हरवैयों के लिये रख को ही थीर प्रपने घरखाग्रती के लिये मनुष्यी के साम्यने प्रगट भी किई है। २०। तू उन्दे दर्शन देने के गुप्तस्थान मे मनुष्यों की यूरी ग्राष्ट्री से गुग रक्खेगा तू उन की अपने मददय में भगाई रशांडे से किया रक्त्येगा १ २१ । यद्दीया धन्य धै फ्योंकि इस ने मुक्ते गढ्याले नगर मे रसकर मुक्त पर प्रदूत करता कि है। २२। में ने ती घटासरक दा था कि मै यहोता की दृष्टि से दूर ही गया तीमी जय में ने तेरी दोहाई दिई तय तू ने ं मेरी शिङ्शिडाइट की सुना॥ २३। दे यहाया के सब भक्ती उस से प्रेम रक्खी यदीया रुच्चे लोगीं की तो रहा करता पर की -पाईकार करता है उस की घर भली भाति बदला देता है ॥

२८ । ऐ यदेावा के सब स्नामा रखनेदारा
 ियाव व्याधा स्नाम सुन्दार हुदय हुद्ध रहें ॥
 दाकद का । गरकीत् ।

३२ व्या ही धन्य है यह जिस का अपराध क्रमा किया गया और

जिस का पाप ठांपा गया है। ॥ २। क्या ही धन्य है यह सनुष्य जिस के अधर्म का प्रदेश्या लेखा न ले

बीर उस के बातमा में कपट न दा॥

३। जय लें में चुप रहा

तय लें दिन भर चीखते चीखते मेरी इड्डियों में घून लगा रहा ॥

8 । क्योंकि रात दिन में तेरे चाच की नीचे दया रहा

स्रीर मेरी तरायट ध्रूपकाल की सी भुराइट यनती गर्द । वेसा ॥

प्र। जय में ने वापना पाप तुम पर प्रगट किया चौर वापना क्रधर्म न कियाया

धीर कदा कि मै धरावा के साम्छने अपने अपराधी की मान मुंगा

तय तूने मेरे प्रधर्म पीर पाप की समा किया। वेसा॥

६। इस कारण हर एक भक्त जब उर का पाप उस पर खुल जाए तब तुक्त से प्रार्थना करेगा जल की बड़ी खाठ हो तो हो पर निश्चय उस कक के पास न पहुंचेगी ॥

9। तू मेरे किपने का स्थान है तू संकट से मेरी रका करेगा

तू मुम्हे चारीं ग्रोर से कुटकारे के गीत सुनवा-रगा । केला ॥

द। में तुने युद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुने चलना है। उस में सेरी खगुवाई कहंगा में तुन पर कृपाहृष्टि करके चम्मति दिया कहंगा।

<sup>(</sup>१) या जब तू निस सकता है।

<sup>(</sup>२) मूल ने. तू नुमे खुटकार के गीतां से घेरेगा।

<sup>(</sup>१) मूल में. भाख खगायर ।

र । घे। डे कीर खन्नर के समान न दोना की समझ नहीं रखते

उन की उमा लगाम कीर बाग से रीकानी पड़ती है
नहीं तो वे तेरे वश में नहीं बाने के ॥

१० । दुष्ट की तो बहुत पीडा दोगी

पर को पदीवा पर भरीसा रखता है से कच्या से घिरा रहेगा ॥

१९ । हे धर्मिया पहीवा के कारण बार्निहत बीर मगन हो

३३. हे धिसमिया बहावा की कारण जय-जयकार करी क्योंकि सीधे लेगों को स्तृति करनी सजती है। २। वीया बजा बजाकर पहाया का धन्यवाट करेा दसतारवाली सारङ्गी बजा बजाकर उस का भसन गायो । ३। उस को लिये नया गीत गायो जयनयकार को साथ भली भांति वजासी ॥ 8। क्योंकि यदीघा का वचन सीघा है थीर उस का सारा काम सञ्चार्द से होता है। **५। वह धर्मा श्रीर न्याय पर प्रीति रखता है** यद्याया की करवा से पृष्यियो भरपूर है ॥ ६। श्राकाशमग्रहल यहावा के व्यवन से बन गया थ्रीर उस सारा गण उस के मुद्द की सांस से बना॥ 0। यह समुद्र का जल केर की नार्द्र एकट्टा करता यद गोंदरे सागर की खपने भगड़ार में रखता है। ८। सारी पृष्यिकी के लेगा यहावा से हरे जगत के सब निवासी उस का मय मार्ने॥ (। क्योंकि सब उस ने कहा तब हो गया जय उस, ने साचा दिई तय स्थिर हुआ। ॥ ९०। यद्याया अम्यक्षातियों की युक्ति की व्यर्थ कर देता षद देश देश के सोशीं की कल्पनाक्षेत्र की

निष्फल करता है।

१२। क्या ही धन्य है वह जाति जिस का परमेश्वर यद्वीवा है खीर घड समाज जिसे उस ने खपना निज भाग होने के लिये चुन लिया है। ॥ १३। यद्वीया स्वर्ग से द्र्याष्ट्र करता वह सारे मनुष्यों की निहारता है। 98। अपने निवास के स्थान से वह पृथियो के सब रहनेहारों की ताकता है। १५। यही है जो उन सभी की मन की ग्राकृता थीर उन को सब कामी की व्रक्त लेता है n ५६। कोई ऐसा राजा नहीं की सेना की बहुतायत के कारण बच सके बीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण कुट नहीं जाता॥ १७। घोड़ा बचाव के लिये व्यर्थे है वह अपने बड़े बल के द्वारा किसी की नहीं बचा सकता॥ १८। देखेा प्रदेशवा की दृष्टि उस के हरवैया पर क्रीर उन पर जी उस की करणा की आ श्रा रखते हैं बनी रहती है. १९। कि वह उन के प्राय की मृत्यु से बचार बीर अकाल के समय उन की जीता रक्खें। २०। इस यहोवा का श्रासरा तकते बागे हैं वह इमारा सहायक श्रीर हमारी काल ठहरा है। २९। इमारा दृदय उस के कारण आर्नान्दत क्यों कि इस ने उस के पवित्र नाम का भरीसा रक्खा है॥ २२। हे यहोवा इस ने जो तेरी खाशा रक्की है इस लिये तेरी करुया इस पर हो। दाजद का। जब वह अवीनेसेक् के साम्तने बीरहा बना भीर

यावीमेलेक् ने चसे निकाल दिया ग्रीर यह चला गया।

३४. में हर समय यहावा की धन्य कहा करंगा

११। यहोवा की युक्ति सदा स्थिर रहेगी

वनी रहेंगी॥

चस को मन की करपनाएं पीठी से पीठी लें।

उस की स्तृति निरमार मेरे मुख से हासी रहेगी॥ २। में यहे।वा पर घमगड कहा। नम् लोग यह सुनकर खानन्दित होंगे इ। मेरे साथ पहाला की यहाई करी थीर याचा इस सिलकर उस के नाम की सराई। 8। में यद्दीवा के पास गया तब उस ने मेरी सुन लिई स्रीर सुक्ते पूरी रीति से निर्भय किया ॥ प्र। जिन्हों ने उस की खोर द्राष्ट्र किई उन्हा ने ज्याति पाई भीर उन का मुंद कभी काला न दोने पाए॥ इ। इस दीन जन ने प्रकारा तब यदीया ने इन सिया बीर इस की इस के सारे करें। से कुड़ा लिया ॥ o। यहात्रा के डरवेंगें की चारी खार उस का दत कायनी किये हुए **उन की घचाता है।** द। परखकर' देखी कि यहावा कीवा भला है क्या ही धन्य है वह पुरुष ले। उस की गरत सेता है॥ र । है यहाया के पाँचय लेगी उस का भय माना क्योंकि उस के हरहैवें का किसी वात की घटी नहीं देती ॥ १०। जवान सिद्दी की घटी दी बीर वेभूखे रद धारं पर पहाया के खोजियों की किसी मसी यस्तु की घटी न हावेगी ॥ ११ । है सहकी खाखी मेरी मुना म तुम की पदीया का भय मानना सिखार्जगा, १२। कि जो कोई जीवन की दच्छा रखता ग्रीर दीर्घाय चाइता दे। कि सुशल से रहे, १३। श्रापनी कीम शुराई से राक रका भीर प्रापने मुंद की जीकसी कर कि उस से कल की बात न निकले॥ 98 । ध्रराई को छोड थार भलाई कर

मेल की ठूंक थीर उस का पीकान कोड़ ॥ १५। यहावा की आंखें धार्क्सी पर लगी रहती है श्रीर उस के कान भी उन की दोहाई की श्रीर लग्ने रष्टते हैं। १६। यदीवा द्यरार्ड करनेदारी के विमुख रप्टला है कि उन का नाम पृष्ठियी पर से मिटा डासे॥ १०। क्षेत्र देश्यार्थ देते थीर यष्टीया सुनता थीर उन की सारी विपत्तिया से कुड़ाता है ॥ १८। यदीवा टूटे मनवालों के समीप रहता है थीर पिसे हुओं का उद्घार करता है ॥ १९। धर्मी पर यद्वत सी विपतियां पड़ती पर बदीवा उस की उन सब से कुडाता है। २०। यद उस की दही दही की रदा करता दै सा उन में से एक भी टूटने नदीं पासी॥

दाकद का।

२१ । दुष्ट अपनी ख़राई की द्वारा मारा परिगा

२२ । यदीया अपने दासें का प्राय यदा लेता है

ग्रीर जितने उस के शरयाग्रत हैं उन में से काई

बीर धर्मी के वैरी दोवी ठहरती ॥

दोषी न ठहरेगा ॥

३५. हे यदेशवा जी मेरे साथ मुकटुमा सहसे हैं

उन की साथ तूभी सुकड़मा लड़ को सुक से युद्ध करते हैं उन से तूयुद्ध कर ॥ २। काल स्रोर फरी लेकर मेरी सदायता करने को खड़ा हो॥

३। बीर वर्की की खोंच ग्रीर मेरा घीका करने-द्वारों के साम्दने प्राक्षर दन की रीक बीर मुक्त से कह कि मैं तेरा चहार दूं॥ 8। जी मेरे प्राय के शादक से दन की ग्राशा टूट जाए ग्रीर वे निरादर दें।

<sup>(</sup>१) भूस में स्मरव ।

<sup>(</sup>१) जूल में, चसकर ।

जा मेरी छानि की कल्पना करते हैं से पीके इटाये जाएं थार उन का मुंह काला हो। थ । वे वायु से सङ् जानेहारी मसी के समान हो बीर यहावा का दूत उन्हें घकियाता खार ॥ है। इन का मार्ग याधियारा थ्री फिसलहा हो भीर यद्दीया का दूत उन की खदेड़ता जार॥ छ । खोकि यकारण उन्हों ने मेरे लिये यपना चाल गडहे मे लगाया यकारण ही उन्हों ने मेरा प्राय लेने के लिये गढ़हा खोदा है॥ ८। श्रदानक उन की विपत्ति हो बीर की बाल उन्हों ने लगाया है उसी में वे याप फंसे इसी विपत्ति में वे खाप ही पहें॥ र। तब मै यदेखा के कारण जी से मगन में उस के किये दूर चढ़ार से हर्पित हूंगा। १०। मेरी इड्डी इड्डी कहेगी कि दे यहावा तेरे तुल्य कीन है को दीन जन की बड़े बड़े बलवनीं से यचाता है थीर लुटेरी से दीन दरिद्र लेगों की रक्षा करता है। ११। द्रोड करनेहारे साची खडे होते हैं श्रीर की बात में नहीं जानता बही काम सुम से पूछते है ॥ १२। वे मुक्त से मलाई की घटले वृराई करते हैं में वन्ध्रहीन हुआ हूं ॥ **93। में तो जब वे रोगी घे तब टाट पहिने रहा** ग्रीर उपवास कर करके दुख उठाता था थीर मेरी प्रार्थना का फल मुक्ती की मिलेगा। ॥ 98। में ऐसा भाव रखता था कि माना वे मेरे संगी वा माई हैं नैसा कोई माला के लिये विलाप करता है। वैसा हो में ज्ञाक का पहिरावा पहिने हुए सुका चलता था।

१५। यर वे लोग सब में लंगकाने सगा सब बानन्दित द्वाकर एकट्टे हुए नील लेगा बीर जिल्हे में खानता भी न या से मेरे विषद्ध एकट्टे हुए वे मुनी लगातार फाइते रहे॥ 9६। उन पाखक्डी मांडी की नाई जी पेट के लिये उपहास करते है वे भी सुक पर दांत पीसते हैं। १७। हे प्रभू तु कब लो देखता रहेगा इस विपत्ति से जिस में उन्हों ने मुस्ते डाला है मुक्त की कुड़ा खवान सिंहीं से मेरे कीव की बचा ले ॥ १८। तब में बड़ी सभा में तेरा धन्यवाद कईगा बहुतेरे लोगे। के बीच में तेरी स्तुति करंगा ॥ १९। मेरे फूठ घोलनेहारे शत्रु मेरे विस्तृ प्रानन्द न करने पारं चा खकारण मेरे बैरी हैं से बापस में नैन से सैन न करने पाएं ॥ २०। क्यों कि वे मेल की वार्त नहीं वे। लते पर देश में जो चुपचाप रहते हैं उन के विकद्ध कल की कल्पनाएं करते हैं॥ २९ । ग्रीर उन्हें। ने मेरे विकद्ध मुंद परारके कहा याहा याहा हम ने व्यवनी देवा है। २२। हे यहावा तू ने ते। देखा है सें। जुप न रह हे प्रभु सुभा से दूर न रह ॥ २३। उठ मेरे न्याय के लिये जाग हे मेरे परमेश्चर हे मेरे प्रमु मेरा मुकटुमा निप-टाने के लिये आ। २४ । हे मेरे परमेक्टर यहीवा तू जी धर्मी है इस लिये मेरा न्याय चुका क्रीर उन्हें मेरे विस्तृ क्षानन्द करने न दे॥ २५ । वे मन से न कहने पारं कि आहा हमारी कच्छा पूरी हुई इम उस की निगल गये हैं।

Ι,

<sup>(</sup>१) नूस में मेरी प्रार्थना नेरी गाद में लीट खाएगी।

<sup>(</sup>१) मूल में नेरी एक सी।

२६। जो मेरी धानि से धानित हैं उन के मेह लड़्जा के मारे एक साथ काले हैं। जो मेरे विक्त बढ़ार्द मारते हैं से। लड़्जा थीर सनादर से ठंप जाएं।।

)। की मेरेश्वमने से प्रसङ्गददते हे से। खष्कप्रकार बीर प्रापनद करें

श्रीर निरन्तर कहते रहे कि यदीवा की बहाई है। जो अपने दास के कुशत से प्रसन्न होता है। , रूट। तब मेरे मुद्द से तेरे धर्मा की खर्चा होगी स्रोर दिन भर तेरी म्तुति निकलेगी।

> प्रधान यजानें रारे के खिरे। यहाया के दाख दाखद का।

दि उप जन के दृत्य के भीतर, जापराध की वार्णो हुआ करती दे परमेख्वर का भय उस के मन में नहीं पाता॥ २। बद अपने अध्यम के गुलने खीर घिनीने उदरने के बिषय

यापने मन में विकानी सुपड़ी याते विसारता है। इ। उस की यातें बनर्थ गार इस की है उस ने युद्धि जीर भलाई के काम बारने से दाय उठाया है।

४। यह प्रपने विकैनि पर पड़े पड़े प्रनर्थ की कल्पना करता है

यद खपने कुमार्ग पर हुक्ता से बना रहता है
युराई से यह दाच नही सकता ॥
भा है पहाया तेरी कहता म्वर्ग में है
तेरी सञ्चाई खाकाणमण्डल तक पहुची है॥
६। तेरा धर्म्म ईच्चर के पर्वती के समान है
तेरे नियम खणाद सागर ठटरे है
दे यहाया तू मनुष्य खीर पण्च होनों की रहा
करता है॥

 १ द परमेख्वर तेरी क्षचमा कैंची खनमाल है
 मनुष्य तेरे, पखों के तले शरण लेते दें।
 १ वे तेरे भवन में के चिक्रने भाजन हे तृप्त देशे श्रीर तू श्रापनी सुखनदी में से उन्हें निपंतारंगा ॥
१ । क्योंकि जीवन का सिता तिरे ही पास है
तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पारंगे ।
१० । श्रापने जाननेहारों पर कर्या करता रह
श्रीर श्रापने धन्में 'के काम 'सीधे मनवालों से
करता रह।

११। अदकारी मुक्त पर लात उठाने न पाण और न दुष्ट अपने द्याध के यल से मुक्ते भगाने पास ॥

१२। व्रद्धां ग्रनर्थकारी गिर पड़े है वे ठक्केल दिये गये श्रीर फिर स्ट न सकेंगे॥

दासद्का।

कुटिल काम करनेद्वारों के कारण मत कुठ

कुटिल काम करनेद्वारों के विषय डाद न कर ॥

२। क्योंकि वे घास की नाई कट कट जाएंगे

थीर दरी घास की नाई मुक्ता काएंगे।

३। यदावा पर भरोसा रख खीर मला कर

रेश में घसा रह खीर स्वाई में मन लगांये रह ॥

४। यदावा की अपने सुख का मूल जान

थीर घद तेरे मनेरंथा की पूरा करेगा ॥

५। खपने मार्ग की किला यदावा पर छोड

थीर उस सेरा धर्म क्योंति की नाई

थीर तरा न्याय दे। पहर के डिजयाले की नाई

प्राठ करेगा ॥

0। यहावा के साम्द्रने चुपचाप रच श्रीर धीरज से उस का खासा रख

उस के कारण न कुछ जिस के काम सुफल देतों दें

थीर यह युरी युक्तियों को निकासता है।

८। कीप से परे रह थीर सस्तासहर की केट दे

सत कुठ उस से युराई ही निक्रलेगी।

१। सुक्रम्मी लेग काट डाले सारंगे
थीर सा यहे।या की बाट ने हते हैं से ई

पुषियों के प्रधिकारी है।गे।

<sup>(</sup>१) मृल में उस की ग्रावा के साम्हणे।

प्रा थोड़े दिन के घोतने पर दुष्ट रहेहीगा नहीं श्रीर तू उस के स्थान की भली भांति देखने पर भी उस की न पाएगा॥

१९। पर नस लेगा पृषिधी के श्रिष्ठकारी होंगे श्रीर बड़ी शांति के कारण सुख मानेंगे॥ १२। दुष्ट धर्मी के विक्ट सुरी गुक्ति निकालता श्रीर उस पर दांत पीसता है॥ १३। प्रमु इस पर हंसेगा

क्योंकि वह देखता है कि उस का दिन प्राने-

पष्ठ । दुष्ट लेगा तलवार खींचे थीर धनुष चकुाये हैं

कि दीन दरिद्र की गिरा हैं भीर सीधी चाल चलनेशरीं की वध करें। १५। उन की तलवारी से उन्हों के दृक्य किहेंगे खीर उन की धनुष तीड़े जास्ंगे॥

९६ । धर्मीका प्रोड़ा सा

बहुत से दुष्टों को छेर से सत्तम है ॥ १९। क्योंकि दुष्टा की मुजारं ती तें हो जारंगी पर यहावा श्रामियों की संभातता है ॥

१८। यहावा खरे लोगों की खायु की सुधि रखता है

खीर उन का माग सदा लें बना रहेगां। १९। विपत्ति के समय उन की आशा न टूटेगी चौर अकाल के दिनों में वे तृप्त रहेंगे॥ २०। दुष्ट लेगा नाश है। लाएंग्रे

श्रीर यहीवा के शत्रु खेत की सुधरी घास की नार्इ नाश होगे

वे धूरं की नाई विलाय जारंगे॥

२१। दुष्ट ऋख लेता है खीर भरता नहीं

पर धर्मी श्रनुग्रह करके दान देता है।

स्य। क्योंकि की उस से खाशीय पाते हैं से। ती पृष्टियी की खिंधकारी होंगे

पर जो उस से सापित होते हैं सी नाश है। जारंगी ॥

२३। मनुष्य की गति यद्देश्या की खोर से दृढ

भीर उस के जलन से यह प्रस्त रहता है ॥ २८। सादे यह जिरे तीमी विकान दिया जाएगा

क्योंकि यहे। या उस का दाय यांभे रहता है ॥ २५। में लहकपन से ले खुढ़ापे तों देखता ग्रामा है

पर न तो. कभी धर्मी की त्यागा दुया । श्रीर न उस के बंध की टुकड़े मांगते देखा है ॥ स्दै। यह ती दिन भर प्रनुग्रह कर करके स्तृब

देता है

श्रीर उस की दंश पर खाशीय फलती रहती है।

२०। द्वार की होड़ श्रीर भलाई कर
श्रीर तू सदा ली बना रहेगा॥

२८। क्योंकि यहावा न्याय में प्रीति सर्वता ।
श्रीर खपने भक्तीं की न तलेगा

इन की ती रहा सदा होती है

पर दुष्टों का वंश काट हाला जाएगा॥

२९। धर्मी लोग पृथियों के खाधिकारी होगे
श्रीर उस पर सदा बसे रहेगे॥

३०। धर्मी खपने मुद्द से दुष्टि की बाते करता
श्रीर न्याय का बसन कहता है॥

३९। उस के परमेश्वर की व्यवस्था उस के हृदय

में बनी रहती है

चम विमा रहता ह उस के पैर नहीं फिसलते॥ इर। दुष्ट धम्मां को ताक में रहता और उस के मार हालने का यह करता है॥ इह। यहोबा उस की उस के हाथ में न होड़िगा और अब उस का विचार किया जार तब बह

उसे दोषी न ठहराएगा॥ ३४। यहावा की बाट जीहता रह थ्रीर उस के मार्ग पर बना रह

थीर वह तुमें बड़ाकर पृष्टिको का श्रीधकारी कर देशा

बब दुष्ट काट हाले जाएँगे तब तू देखेंगा ॥ ३४। में ने दुष्ट की बहा पराक्रमी धीर रेसा फैलता हुआ देखा

जैसा की ई घरा पेड़ अपने निज देश में फैले ॥

३६। पर किसी ने उधर से जाते हुए क्या देखा कि स्वद्ध है हो नहीं और मैं ने भी उसे टूट्फार कहीं न पाया ॥ ' इ०। खरे की ताक और सीधे की देख रख क्योंकि मेल से रहनेटाले पुरुप का अन्तफल होगा ॥

इदा पर अपराधी सक साथ कत्यामाश किये जारंगी

दुष्टी का अन्तफल काटा जारगा।। ३९। धर्मियों का अचाव यदावा की ग्रोर से देता है

सकट के समय बह उन का दृढ़ स्थान ठहाता है। 80। स्रीर पहांचा उन की सद्यायता करके उन की कुड़ाता है

वह उन की दुष्टी से कुड़ाकर उन का उद्घार करता है

इस लिये कि वे उस के शरवारात हैं।

दाखद का मजन। रगरव कराने के किये।

### ३८. हो यदेशवा क्रोध करके मुस्ते न डाट

न जनजनाइट में ग्राकर मेरी ताडना कर ॥ '२। क्योंकि तेरें तीर मेरे विश्व ग्राये 'भीर में तेरे द्वाच के नीचे दवा हू ॥

३। तेरे राप के कारण मेरे ग्रारीर में कुछ ''श्रारीग्यता नहीं

मेरे पाप के हेतु मेरी हिंडुयों में कुछ चैन नही॥
' ४। क्योंकि मेरे प्रधम्में के कामों मे मेर्रा चिर दूब गया

श्रीर वे मारी वोक्त की नाई मेरे वहने से बाहर हो गये हैं॥

था मेरी मूक्ता के कारक

मेरे कोड़े खाने के घाठ वसते बीर सहते हैं॥

'ई। में सुक गया में बहुत ही निदु गया ' दिन भर में 'शोक का पहिरावा पहिने हुए

चलता हूं ॥ ७। क्योंकि मेरी कटि भर मे जलन है श्रीर मेरे श्ररीर में खारीग्यता नहीं ॥

८। में निर्वत बीर बहुत ही चूर दी गया
में खपने मन की घबराइट से चिल्लाता हू॥

९। हे प्रभु मेरी सारी खीमलावा तेरे सनमुख है
श्रीर मेरा कराइना तुक की सुन पड़ता है।॥

१०। मेरा घृदय घडकता है मेरा बल जाता

श्रीर मेरी श्राखों में भी कुछ ज्याति नहीं रही।। १९। मेरे मित्र श्रीर मेरे संगी मेरी विवास में श्रासा खडे हैं

मेरे कुटुम्बी भी दूर खड़े था गये हैं॥ १२। और मेरे प्राय के गाइक फन्दे लगाते भार मेरी दानि के यस करनेदारे दुंप्टतां की ंवात वालते

कार दिन भर छल की युक्ति सेवित है। १३। पर में बहिरे की नाई सुनता नहीं कार गूगे के समान हूं की बील नहीं सकता। १४। में ऐसे मनुष्य के सरीखा हूं की कुछ नहीं सुनता

क्षीर जिस के मुद्द से विवाद की कोई बात नहीं निकलती॥

१५ । क्योंकि हे यहावा में ने तेरी ही आशा स्त्राई है

दे प्रमु हे मेरे परमेश्वर तूही उत्तर देशा॥ १६ । मे ने कहा ऐसा न ही कि व मुक्त पर स्थानन्द करें

क्यों कि जब मेरा पौर्य टूर्ज जाता तब वे मुक्त पर बडाई मारते है ॥

१९। स्नीर में सो पान लंग दाने ही पर हूं बीर लगातार पींड़ा ही मेगाता रहता हूं। १८। में तो प्रपने प्रधानी की प्रगट कड़गा में यापने पाप के कारण खेटित रहूगा॥ १९। पर मेरे श्रमु फुर्तील खार सामर्थी हैं बीर मेरे मूठ बालनेहारे नेरी बहुत हा गये हैं॥ २०। खार का मलाई के पलटे में नुराई करते है

<sup>(</sup>१) बूल में तुम से खिया नहीं।

सो मेरे भलाई के पीछे चलने के कारण मुभ से विरोध करते हैं।

२९ । हे प्रहाद्या मुमे न केंद्रि है मेरे प्रमेक्टर मुम से दूर न रहा।

२२ । हे प्रहादा है मेरे स्ट्रार ,
,मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ।

यदुतून् प्रधान यजानेहारे से लिये । दाकद का नजन ।

# र्ट. में ने कहा में अपनी चालचलन में चैं। जसी करोग

न दो कि वचन से पाप कर जब लों दुष्ट मेरे साम्हने रहे तब लों में ठाठी लगाये श्रपमा मुद्द बन्द किये रहुगा॥

२। में मीन ग्रहकर गूजा वन गया भली वात भीन वाला

स्रीर मेरी पीड़ा वढ़ती गई॥ ३। मेरा इदय जल उठा

मेरे बाबते बाबते श्राम भडक वठी तब मै बाल वठा कि.

8। है यहीका मेरा खन्त मुक्ते जता खार यह कि मेरे दिन कितने है

जिस से में जान हूं कि कैसा अनित्य हू॥ ५। देख तूने मेरे दिनों की सीखे मर के

श्रीर मेरी अवस्था तेरी हुए में कुड़ है ही नहीं सचमुच संव मनुष्य कैसे ही स्थिर क्यों न ही

तै। संचमुच मनुष्य काया सा चलता फिरता है सा संचमुच मनुष्य काया सा चलता फिरता है संचमुच उस की घलराहर व्यर्थ है वह धन का संचय तो करता है पर नहीं जानता

िंड किंस के भगदार में पड़ेगा ॥

01 थ्रीर थ्रव हे प्रभु में किंस वास की बाट से छू

मेरी थाशा तेरी थ्रीर सगी हैं॥

द । मुक्ते मेरे सब प्रपराधी के बंधन से छुढ़ां
सूद्ध की मेरी नामधराई न करने दे॥

र । मै गूगा वन गया थीर मुंह न खोला क्योंकि यह काम तू ने किया है ॥ १०। तू ने जो वियक्ति मुक्त पर डाली है उसे दूर कर

क्योंकि में तेरे हाथ की मार से मिट चला ॥ १९। जब तू मनुष्य की अधर्म के कारण दपट दपटकर ताड़ना देता है

तम् तू उस की मनभाधनी वस्तुर्थी की की है की नाई नाथ करता दै

सचमुच सब मनुष्य सांस ठद्दरे हैं। नेता ॥ १२। दे यद्दीवा मेरी प्रार्थना सुन स्नीर मेरी दोहाई पर कान धर

मेरा रेशना सुनने से कान न मूद क्योंकि में तेरे स्वा उपरी देशकार रहता हू ख़ीर खपने स्वापुरुखाओं के समान परदेशी हूं॥ १३। उस से पहिले कि में जाता रहूं झीर खारी की न रह

मेरी ख्रोर से मुंद फेर कि मेरा मन द्वरा है। जार ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । दाउद का भजन ।

## 80 में धीरज से यहावा की बाट जे।इता

श्रीर उस ने मेरी श्रीर मुक्तकर मेरी देशहाई सुनी ॥ २। उस ने मुक्ते सत्यानाश के गड़दे श्रीर दसदस की कील्र में से स्वारा

थीर मुक्त की कांग पर खड़ा, करके मेरे पैरी की हुक किया, है॥

३। खीर उस ने सुक्ते एक नया गीत सिखाया जो इमारे परमेश्वर की क्तुंति का है बहुतेरे यह देखकर डरेगे

श्रीर यहाचा पर भरेशन स्क्लींगे.॥

४। क्या ही धन्य है वह पुरुष जिसाने यहावा की अपना, आधार साना हो

श्रीर श्रीभमानियों श्रीर मिण्या की श्रीर मुड़ने-हारी की श्रीर मुद्द न फेरला, हो॥

५। हे मेरे परमेश्वर यहावा तू ने बहुत से काम किये है का आवर्य्यकारी श्रीर कल्पनाएं तू इमारे लिये करता है से बहुत सी है तेरे तुल्य कोई मदी मै तो चाहता हूं कि खोलकर उन की चर्चा कर्ष पर उन की गिनती कुछ भी नहीं हो सकती॥ ६। मेलबलि श्रीर अनुवलि से तू प्रसन्न नहीं होता तू ने मेरे कान खोदकर खोले हैं

तू ने मेरे कान खोदकर खोले हैं। होमब्रोल श्रीर पायबलि तू ने नहीं चाहा॥ छ। तब में ने कहा देख मे श्राया हूं क्योंकि पुस्तक में मेरे विषय रेसा ही लिखा हुआ है॥

८। हे मेरे परमेश्चर में तेरी इच्छा पूरी करने से प्रसन्न इ

भीर तेरी व्यवस्था मेरे अन्त करण में बनी है। १। में ने बड़ी सभा में धर्म्म का ग्रुभ समाचार प्रचारा है

देख में ने श्रपना मुंह बन्द नही किया हे यहावा तू इसे जानता है ॥ १०। में ने तेरा धर्मा मन ही में नही क्ला मैं ने तेरी सम्लाई श्रीर तेरे किये हुए उद्घार की सर्वा किई है

मै ने तेरी करुणा और सत्यता वही सभा से गुप्त नहीं रक्ष्मकी॥

99। हे यहाया तू भी अपनी बड़ी द्या मुक पर से न दटा ले

तेरी करुण कीर सत्यता से निरन्तर मेरी रचा है होती रहे।

पर। क्योंकि में प्रनिश्चित बुराइयों से घिरा हुआ हूं

मेरे अधर्म के कामी ने मुक्ते था पकड़ा और मैं हृष्टि नहीं कर सकता

वे गिनती में मेरे छिर के वालों से अधिक हैं सो मेरे जो में जी नहीं रहा॥

प्रा हे यदीका कृषा करके मुक्ते छुड़ा दे यदीका मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर ॥ प्रा जो मेरे प्राय की स्रोज में दे चन सभी की आश टूट जाए सीर उन के मुंद्र काले हीं जी मेरी हानि से प्रस्त होते हैं सा पीड़े हटाये थार निरादर किये जाएं। १५। जी मुक्त से बाहा आहा कहते हैं सा अपनी लज्जा के मारे विस्मित हों। १६। जितने तुमें ठूंठते हैं सा सब तेरे कारण हार्यत खीर खानिन्दत हों जी तेरा किया हुआ उद्घार घाहते है सा निरम्तर कहते रहें कि यदीवा की बढाई हो। १९। में तो दीन बीर दरिद्र हू तैमी प्रमु मेरी चिन्ता करता है तू मेरा सहायक खीर छुडानेहारा है

प्रधान बनानेहारे के लिये। दासद का भवन।

४१ - व्या घी धन्य है वह जी कंगाल की सुधि रखता है विपत्ति के दिन यहोवां उस की ववारगा । ३। यहोवा उस की रक्षा करके उस की जीता रक्षेगा थार वह पृथिवी पर भाग्यवान होगा

तू उस की। यतुषों की इच्छा पर न कीड़ ॥

इ। जब वह व्याधि के मारे सेज पर पड़ा दे। तब यहावा उसे संभालेगा

तूरीया में उस के सारे विकीने की उसटकर ठीक करेगा॥

४। मैं ने कहा है यद्यावा मुक्त पर अनुग्रह कर मुक्त की चग्ना कर मैं ने ती तेरे विक्द्व पाप किया है॥

ंध्र। मेरे शत्रु यह कहकर मेरी खुराई कहते है कि वह कव मरेगा ग्रीर उस का नाम कव मिटेगा॥

ई। बीर जब कोई मुक्ते देखने काता है तब वह व्यर्थ बातें बकता है वह मन में अनर्थ की बाते संचय करता है श्रीर बाहर जाकर उन की श्रवी करता है।

DI मेरे सब बैरी मिलकर मेरे बिक्द्व कानापूरी करते हैं

चे मेरे ही बिक्द्व होकर मेरी हानि की करपना करते हैं।

CI वे कहते हैं कि यह किसी श्रीहेपन का फल भाग रहा होगा और यह की पड़ा है से फिर न उठेगा।

() मेरा परम मित्र जिस पर मे मरोरा रखता था श्रीर बह मेरी रोटी खाता था उस ने भी मेरे बिक्द्व लात उठाई है।

१०। पर हे यहात्रा तू मुक्त पर बानुग्रह करके मुक्त को उठा

कि मै उन की वदला दू ॥

१९। मेरा श्रृष्ठ को मुक्त पर कपक्रवकार करने मही पाता

इस से मै ने जान लिया है कि तू मुक्त से प्रस्त है ॥

१२। श्रीर मुक्ते ती तू खराई मे सभालता
श्रीर सदा को निये अपने सन्मुख स्थिर करता है ॥

१३। इसारल का परमेश्वर यहावा

मदा से सदा लो धन्य है

श्रामेन फिर श्रामेन ॥

#### दूसरा भाग।

प्रधान यजानेहारे के लिये। मस्कोल् । कीरहवशिया का।

# ४२ जैसे इरिकी नदी के जल के लिये

वैसे ही चे परमेश्वर में तेरे लिये घांफता हूं ॥

३ । जीवते ईश्वर परमेश्वर का में प्यासा हू मैं कब जाकर परमेश्वर की ब्रयमा मुद्द दिखाकगा॥

३ । मेरे ब्रांसू दिन खीर रात मेरा ब्राहार हुए दें बीर खांग दिन भर मुक्त से कहते रहते दें कि तेरा परमेश्वर कहां रहा ॥

तरा परमध्यर कहा रहा । ४। मै भीड़ के चंग जाया करता था मै जयजयकार ख़ीर धन्यवाद के साथ चत्सव

जयजयकार आर धन्यद्याद का साथ उत्सद्य करनेहारी भोड के बीच प्रसिद्धार के भवन को धीरे धीरे जाया करता था

यह स्मरण करके मेरा जी उदास होता है ॥ ५। हे मेरे जीव तू कों ठया जाता ग्रीर मेरे जपर कों कुढ़ता है परमेख्वर की ग्रामा लगाये रह

(१) मूल में में भाषना जीव भाषने कषर वहेसता हू।
 (२) मूस में. मेरा जीव।

क्योंकि में उस के दर्शन से उद्घार पाकर किर उस का धन्यवाद करने पाकंगा ॥, है। है मेरे परमेश्वर मेरा जीव ठया जाता है इस लिये में यदन के पास के देश में और हेमें।न के पहाड़ी और मिसार की प्रवाही के पास रहते हुए तुमी उमरण करता हू ॥

श तरी जलधाराथीं का शब्द सुनकर जल जल
 की प्रकारता है

तेरे सारे तरोों थीर ठेवों में में डूब गया हू ॥ द। पर दिन की यहीवा अपनी शक्ति थीर

कर्या प्रगट करेगा धीर रात की भी में उस का गीत गास्त्रगा खीर मेरे जीवनदाता ईश्वर से मेरी प्रार्थना होगी ॥ ९। में ईश्वर से जी मेरी छांग ठप्टरा है कडूंगा

कि तूने मुझे क्यों विसरा दिया है मुझे अनु के अधेर के मारे क्यों भेगक का पहिरावा पहिने हुए खलना पड़ता है।

 भीरे सतानेहारे जो मुझे चिठाते हैं उस से मेरी हाहियां कटार से हिंदी जाती हैं क्यों कि वे दिन भर मुक्त से कहते रहते हैं कि तेरा परमेश्वर कहां रहा ॥ १९। हे मेरे जीव तू क्यों ठ्या जाता ग्रीर मेरे कपर क्यों कुठता है परमेश्वर की खाशा लगाये रह क्यों कि मै फिर उस का धन्यवाद करने पालंगा जी मेरे मुख की समक बीर मेरा परमेश्वर है॥

परमेश्वर मेरा न्याय चुका फाँर स्थान कार्ति से मेरा मुकट्टमा सड़ मुक्त की करी बीर कुटिल पुरुष से बचा ॥

३। क्योंकि दे परमेश्वर तू मेरा टुक् गढ है तूने क्यों मुक्ते त्याग दिया दे ,

मुक्ते शत्रु के खंधेर के मारे शाक का परिशाया परिने दुर क्यों चलना पहला है ॥

३। अपने प्रकाश बीर अपनी सञ्चाई को प्रगट कर कि वे मेरी अगुवाई करे वे मुक्त की तेरे पवित्र पर्वत पर तेरे निवास में पर्मुखार ॥

8। तब में परमेश्वर की वेदी के पास जासंगा उस ईश्वर के पास वो मेरे प्रति आनन्द का सार है है परमेश्वर हे मेरे परमेश्वर में वीशा बजा बजा-

५। हे मेरे जीव तू क्यों ठया जाता श्रीर मेरे जयर क्यों कुढ़ता है परमेश्वर की काशा लगाये रह क्योंकि में फिर उस का धन्यवाद करने पार्कगा का मेरे माय की समक' कीर मेरा परमेश्वर है ॥

कर तेरा धन्यवाट करंगा ॥

की मेरे मुख की समक कीर मेरा परमेश्वर है। प्रेयान बजानेहारे के लिये। केरहबर्शियों का। नस्कील्।

88 । स्मिश्चर इस ने यापने कानों से सुना इसारे बापदादों ने एम से वर्णन किया है

कि तूने उन के दिनों श्रीर प्राचीनकाल में क्या काम किया था ।

२। तूने यापने दाश्य से स्नातियों की निकाल दिया स्नीर उन की ससाया तू ने देश देश के लोगों को दुः के दिया थै।र

३। क्यों कि वे अपनी सलवार के वल से इस देश के कांधकारी न दुर

थीर न थपने बादुवल से

पर तेरे दाँद्रने हांच बीर तेरी मुखा बीर तेरे

प्रसन्न मुख को कारण जयवन्त दे। गये क्यों कि तूउन को चाहता था॥

8। हे परमेश्वर तू हो हमारा राजा है

त्र याकूव के चहार की आचा दे।

भू। तेरे सहारे से छम अपने द्रेरियों को ठकेलकर गिरा देंगे

तेरे नाम की प्रताप से इस अपने विरोधियों की रेडिंग ॥

ई। क्योंकि मैं अपने धनुष पर भरे। सान रक्षूंगा सीर न अपनी तलवार के वल से वलूगा॥ छ। तू ही ने इस की ट्रेडियों से वलाया

खीर इसारे वैरियों की निराध किया है। ट। इस प्रसिद्धार की बढ़ाई दिन भर जताते हैं

थीर सदा सों तेरे नाम का धन्यवाद करते रहेंगे। वेसा॥

र। यर श्रव तूने इस की त्याग दिया श्रीर इसारा अनादर किया है

कीर इमारे दलों के साध प्रयान नहीं करता ॥ १०। तू इम की अधु के समस्ते से इटा देता है

स्रीर प्रमारे वैरी मनमानते लूट लेते है ॥ १९। तुद्धमें कसाई की भेडों के समान कर देता है

प्पात् इस का श्राह्म का स्वाधित के स्वाधित कर द्वा छ खीर इस की श्राम्यकातियों में तितर खितर करता है।

१२। तू अपनी प्रचा को चैतर्मत येच डालता है उन के मोल से तूधनी नहीं होता ॥

१३। तू द्यमारे पड़ेगिसयों से हमारी नामधराई कराता है

चीर इमारी चारी स्रोर के रहनेहारे इस वे इंसी ठट्टा करते हैं॥

98। तू इम को अन्यजातियों के खीच उपमा ठडराता है

<sup>(</sup>१) मूल ने का चहार।

थीर देश देश के लोगा हमारे कारण सिर हिलासे है। १५। दिन भर हमे ग्रनांदर सहना पढता है थीर उस कलंक लगाने थीर निन्दा करनेहारे के बाल से,

१६ । जी शत्रु द्वीकर वैर सेता दे , इसारे मुंह पर लन्ना का गर्द है। १०। यह सब कुछ इस पर बोतने पर भी इस तुमी नहीं भूले

न मेरी वाचा के विषय विश्वासवात किया है। १८। हमारा मन पीके नही घटा न हमारे पैर तेरी बाट से फिर गये हैं।।। १९। तामी तू ने हमें गीदहा के स्थान मे पीस हासा श्रीर इस पर घेार संघकार कथा दिया है। २०। यदि इस अपने परमेश्वर का नाम भल जाते वा किसी पराये देवता की खोर अपने दाध फैलाते,

२१। तो वया परमेश्वर इस का विचार न करता वह तो मन की गुप्त बाती की जानता है॥ २२। पर इस दिन भर तेरे निमित्त मार डाले ज्ञाते

श्रीर क्याई की भेड़ी के समान उद्दरते हैं॥ २३ । हे प्रभु डठ क्यो साता है जाग हम की सदा के लिये त्याग न दे॥ २८। त क्यों खपना मुख फेर लेता भीर इमारा दु.घ भीर दव जाना भल जाता है। २५। इमारा जीव मिट्टी से लग गया दमारा पेट भमि से सट गया है। र्द । एमारी सहायता के लिये उठ खरा है। थीर अपनी करुणा के निमित्त इम की छुड़ा ले।

प्रधान बजानेहारे के लिये। शेश्यहीन् में। कीरहवंत्रिया का। मध्यी स्। प्रेन प्रीति का गीत।

84. मेरे मन में भली बात उवल रही है को बात में ने राखा के विषय में रखी है उस का सुनाता इं

17

<sup>(</sup>१) नूस में खियाता।

मेरी सीभ चटक लेखक की लेखनी बनी है । २। तू मनुष्यों में सव से खाति सुन्दर दे तेरे होंडों में जनुग्रद भरा हुआ है इस कारण परमेश्वर ने तुओं सदा के लिये आग्रीय दिई है॥ ह । हे बोर प्रयना विभव थीर प्रताप ष्यपनी तलवार कटि पर वांध ॥ 8 । श्रीर अपने प्रताप के साथ सवार देवितर सत्यता नमता थार धर्म के निमित्त भारयवान थीर अपने दंष्टिने द्वाय से भयानक करता जाए। ॥ । तेरे तीर ता तेल हैं तेरे सास्टने देश देश के लोग गिरींगे राजा के अनुस्री के सदय उन ने कियेंगे॥ ६। हे परमें खर सेरॉ सिंहासन सदा सर्वहा खना रहेगा सेरा राखदराड न्याय का है। 9। तुने धर्म में मीति श्रीर दुष्टता से बैर रक्खा है इस कारण परमेश्वर ने तेरे परमेश्वर ने तुम की तिरे चावियों से व्यधिक दर्व के तेल से स्राभिपेक किया है ॥ ८। तेरे खारे बस्त्र ग्रांच्यरस प्रग्रार स्रीर तक से सुगन्धित है त दायीदांत के मन्दिरों में तारवाले वाजी के कारण यानन्दित हुया है।। र । तेरी प्रतिष्ठित स्त्रियों में राजजुमारियां भी दें तेरी दिवनी खीर पटरानी खोपीर के कन्दन से ं विभाषित खढी है॥ १०। हैं राज्ञक्रुमाँरी सुन श्रीर कान लंगाकर ध्यान दे ष्यपने लेगी। धीर अपने पिता के घर की भूल जा। ११। कीर राजा तेरे रूप की चाह करेगा यह तो तेरा प्रमु है से तू उसे दराहदत् कर ॥

<sup>(</sup>१) जूल में तेरा दहिना छाय तुने मयानक फान खिखार।

<sup>(</sup>व) वा तेरा विहासन परने स्वर का है ग्रीर।

पर। ग्रेर्की राजकुमारी भी भेट लिये हुए। वपस्तित होगी

प्रका में के धनवान सेवा तुमें प्रसन्न करने का यह करेंगे॥

१३। राजकुमारी रनधास में याति जाभायमान है चस के यस्त्र में सेनिएसे यूटे कडे हुए हैं॥ १४। यह यूटेदार यस्त्र पंडिने हुए राखा के

पास पहुंचार जाएगी

चा कुमारियां उस की सदिलयां दें

या उस के पीड़े पीड़े चलती एर्ड तेरे पास पहुंचार चारंगी ॥

१५। वे यानन्दित थार मगन घाकर पहुंचाई जाएगी

खार राक्षा के मन्दिर में प्रवेश करेंगी ॥
१६। तेरे वितरी के बदसे तेरे पुत्र दोंगे
किन का तू चारी पृष्यियी पर द्याकिन उदराण्या॥
१९। में ऐसा कदंगा कि तेरे नाम की चर्चा
पीड़ी से पीड़ी सी दोती रदेगी
इस कारत देश देश के साग मदा सर्वदा तेरा

धन्ययाद कारते रहेंगे । प्रथान वनानेशादे के निदे । के। रहवंशिका का । समामानु में । मीता ।

### ४६. प्रमेश्वर धमारा गरमस्यान थे।र

मंतर में सदायया की जाति सदक से मिलता है। २। इस कारण दम न हरेगे चादे पृष्टियी स्तर कार

भीर पराष्ट्र ममुद्र के मध्य में दीलकर गिरे॥ ३। चारे समुद्र गरने फ़ीर फ़ेनाग

थीर पदाड उस के यड़ने से कांप उर्डे। वेसा » ४। एक नदी दें सिस की नदरी से परमेश्यर के

नगर मे

परमाप्रधान के पवित्र नियास में जानन्द ऐ।ता है। ५। परमेश्वर उस नगर के बीच में है वह नहीं टलने का

पान फटते ही पामेश्वर उस की सहायता करता है।

है। जाति जाति के लेगा गरज उठे राज्य राज्य के लेगा डगमगाने लगे वह वाल चठा थीर पृथिवी पिघल गई।। 0 । येनाओं का यतावा हमारे यंग है याक्षय का परमेश्वर एमारा कंवा गढ़ है। वेला ॥ ८। यायो यद्दीया के महाकर्म देखा कि उस ने पृथियी पर कैसा उजार किया है। र। यह पृथियी की होर तक सहाइयों की मिटाता है यद धनुष को तोड़ता थीर भाने की दे दुकड़े करता बीर रथों की जाग में भीक देता है। १०। रद्व खायो थीर ज्ञान ला कि परमेश्वर में धी इ मै जातियों से मदान् हूंगा में पृष्यियी भर से सदान् दूशा ॥ ११। सेनाकी का पहाचा हमारे संग है

89. हे देश देश के सब लेगी। तालियां

प्रधान स्नानेहारे के लिये। कोरहविश्वये का। भजन।

याकुय का परमेश्यर एमारा जंचा गढ़ है। वेला ॥

कवे शब्द से परमेश्वर के लिये जयजयकार करे। है। होंकि प्रश्नेष्ट्रा परमप्रधान फीर सप्योग्य है वह सारी पृष्टिकों के जपर महान् राजा है। इ। यह देश देश के लेगों की हमारे तले दयाता खीर खन्यजातियों की हमारे पांची के नीचे कर देता है।

कर दता ए। 8। यह हमारे लिये उत्तम भाग निकालता है जो उस को प्रिय याकूच के घमगड का कारण

है। सेला ॥

प्र। परमेश्वर जयजयकार सहित
यहीवा नर्रासंगे के शब्द के साथ कपर गया है।
६। परमेश्वर का भजन गास्रो भजन गास्रो।
हमारे राजा का भजन गास्रो भजन गास्रो।।
हा क्योंकि परमेश्वर सारी पृथियी का राजा है
समम बूक्तकर भजन गास्रो।।

परमेश्वर जाति शांति पर राजा हुया है
 परमेश्वर खपने पवित्र सिहासन पर विराजमान
 , हुखा है ॥

र । राज्य राज्य के रईस इत्राहीम के प्रमेशका की प्रजा होकर रकट्ठे हुए हैं कोंकि पृण्यियों की ठाले प्रमेशकर के व्या में है वह तो क्रांत महान् कुग्रा है ॥

गीत। भजन। कारहविश्वि का।

४८ हमारे परमेश्वर को नगर में शैर उस को पवित्र पर्यंत पर

यदेश्या महान् श्रीर स्तुति के श्रीत योश्य है॥ २। विय्योन् पर्वत जंबाई में सुन्दर श्रीर सारी पृष्यियों के हर्ष का कारण

राजाधिराज का नगर चुत्तरीय सिरे पर है। इ। परमेश्वर उस की मह्तों में कंचा गढ़ माना गया है।

8। देखें। राजा लोग रक्तट्ठे हुर

वे एक संग कारो वट गये।

भ । उन्हों ने आप देखा थीर देखते ही विस्मित हुए

वे घबराकर भाग गये॥

इ। अदी कपकपी ने उन की पक्रहा

मीर जननेद्वारी स्त्री की सी पीई उन्दे उठीं॥

१ तू पुरवाई से

तर्शीश् के बहाओं की तीड हालता है।

८। सेनाओं के यहावा के नगर मे

यापने परमेश्रवर के नगर में जैसा हम ने सुना

था वैसा देखा भी है

परमेश्वर एस को। सदा दृढ़ रक्खेगा। सेवा॥

९। चे परमेश्वर इस ने तेरे मान्दर के भीतर

तेरी करणा पर ध्यान किया है॥

९०। दे परमेश्वर तेरे नाम के योग्य

तेरी स्तुति पृशिवी की क्वार ते। हाती है

सेरा दोइना दाय धर्मा से भरा है॥

११। तेरे न्याय के कामी के कारण

चियोन् पर्यत यानन्द करे

बीर यहूदा'के नगर' मगन है। ॥

१२। सिंग्योन् की चारा खोर चले। श्रीर इस की परिकास करे।

चस के गुम्मटों की ग्रिन सी॥

१३। उस की शहरपनाह पर मन लगायी उस

के महलीं की ध्यान से देखी

कि तुम खानेदारी पीठी के लोगों से इस कात का वर्णन कर सके। 1

१८ । क्योंकि यह परमेख्वर सदा सर्वदा इमारा परमेख्वर रहेगा

वह मृत्यु लें। इमारी प्रग्नुवाई करेगा ॥

प्रधान यजानेहारे के लिये। कारहदियया का। भजन।

8t. हे देश देश को सब लोगो यह सुने।

दे संसार के सब निवासिया,

२। ध्या बहे क्या होटे

क्या घनी क्या दरिद्र कान लगाये। ॥

३। मेरे मुंह से खुद्धि की बात निक्तर्लेगी

थीर मेरे मन की बाते सममु की देंगी॥

ह। मै नीतिवचन की ग्रीर श्रयना कान लगासंगा मैं वीगा बकाते हुए श्रयनी ग्रुप्त व्यात खोलकर

कद्वंगा ।

५। विपति के दिनी में जब में अपने प्रसंगा

मारनेहारी की खुराइयों में घिषं

तव में क्यों हहं॥

है। जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते

यीर अपने धन की बहुतायत पर फूलते हैं,

उन में से कोई श्रापने भाई को किसी भाति
 कुड़ा नहीं सकता

न परमेश्वर का उस की सन्ती प्रायश्चित मे

कुछ दे सकता है॥

द। क्योंकि उन के प्राय की हुदौती भारी है यहां लें कि बह कभी न मिलेगी॥

ए। की दे ऐसा नहीं जी सदा जीता रहे

<sup>(</sup>१) नूस में वेटिया।

या उस को सा न पड़े।।
१०। क्योंकि देखने में आता है कि युद्धिमान
भी मस्ते हैं

श्रीर मूर्फ श्रीर पशु सरीखे मनुष्य भी देशनी नाश होते हैं

श्रीर श्रापनी संपत्ति श्रीरों के लिये होड जाते है।

१९। ये मन ही मन यह से। चते हैं कि हमारे

घर सदा ठहरेंगे

र्यार प्रमारे निवास पीड़ी से पीड़ी से वन रहेंगे इस लिपे वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने अपने नाम पर रखते हैं।

१२। पर मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी ठएरने का नहीं घह पशुष्टों के समान दोता है को मर मिटते हैं। १३। उन की यह चाल उन की मूर्यता है ताभी जो उन के पीके बाते हैं से उन की बात से प्रसन्न होते हैं। वेमा।

98। वे प्रघोत्तोक की मानी भेट वक्तरियां उद्याये गये दे

मृत्यु उन की चरानेदारी ठदरी श्रीर विदान की सीधे लेगा उन पर प्रमुता करेगे श्रीर उन का दय खधीलीक में मिठता चाएगा श्रीर उस का फार्ड खाधार न रहेगा॥

१५। परन्तु परमेग्यर सुक्त की अधीलीक के यश से कुड़ा लेगा

यद ते। मुक्ते रख लेगा । वेला ॥

9ई। जय कोई धनी देश श्रीर उस के घर का विभव यठ जार

तय तू न हरना ॥

99। क्योरिक यद मरने के समय कुछ भी न ले जाएगा

न उस का विमय उस के साथ कथर में खाएगा।।
१८। चारे यर बीते जी खपने खाप का धन्य गिने
( जय तू खपनी भलाई करता है तय ती
सेगा तेरी प्रथंसा करते है),

9ए । तीमी वह खयने पुरखास्त्रा के समाज में मिलाया जाण्या

का कभी उविधाला न देखीं।

२०। मनुष्य चाहे प्रसिष्ठित भी दी पर समक न रवाले तो पशुक्षों के समान है जी मर मिटते हैं॥ पासाप्का भजन।

प्o. ई प्वर परमेश्वर यदीवा ने कथा है

श्रीर उदयाचल से ले श्रस्ताचल ले। पृश्यिकी के लेगी। की युलाया है॥

२। सिण्णेन् से की परम सुन्दर है परमेश्वर ने खपना तेल दिखाया है॥

३। ष्टमारा परमेश्वर क्षाएगा कै।र खुष न रहेगा

चस के बागे जागे बाग भरम करती बारगी
जीर उस की चारे। खोर घडी बांधी चलेगी।
8। घड जपनी प्रजा का न्याय करने के लिये
कपर के आकाय की खीर पृष्टियों की भी पुकारेगा,
५। कि मेरे भक्तों की मेरे पास मकहां करो
जिन्हों ने बालदान चढ़ाकर मुक्त से बावा
बांधी है।

६। खीर स्वर्ग उस के धर्मी होने का प्रचार करेगा

परमेश्वर ती खाप ही न्यायी है। रेका ॥ ६। दे मेरी प्रजा मुन में बोलता हू हे इकारल् में तेरे विषय काक्षी देता हूं परमेश्वर तेरा परमेश्वर में ही हूं ॥ ६। में तुम पर तेरे मेलबलियों के विषय दीप नहीं लगाता

तेरे द्वामवित ते। नित्य मेरे लिये चढते हैं॥

१। में न ते। तेरे घर से घैल

न तेरे पशुणालें से वकरे ले लूंगा॥

१०। क्योंकि वन के सारे कीवजन्तु

श्रीर घडारों पटाड़ों के छोर मेरे घी हैं॥

१९। पढाड़ों के सब पंक्षिये को मे जानता हू

श्रीर मैदान के चलने फिरनेदारे मेरे घी हैं॥

१२। यदि मे मूखा दोता तो तुम से न कदता
क्योंकि जगत शीर जो कुछ उस में है से।

मेरा है॥

१३। क्या में वैला का मांच खार्क वा वकरों का लाढ़ू पीत ॥ १८। परमेश्वर की धन्यवाद ही का व्यक्तिनान चढ़ा

येहार परमप्रधान के लिये श्रापनी मझते पूरी कर-१५। श्रीर सकट के दिन मुक्ते पुकार मै तुमें छुडाक्तगा धीर तू मेरी महिमा करने पास्ता॥

१६ । पर दुष्ट से परमेश्वर कहता है
तुमें मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम
तू मेरी वाचा की क्षर्या क्यों करता है ॥
१० । तू तो शिक्षा से वैर करता
खीर मेरे वचना की तुच्छ जानता है ॥
१८ । जब तू ने चोर की देखा तब उस की
संगति से प्रसन्न हुआ

खीर परस्त्रीगामियों के साथ भागी हुआ।

१९। तू ने अपना मुद्द बुराई करने के लिये खोला
थीर तेरी जीभ इस्त की खाते गठती हैं।

२०। त्र बैठा हुआ अपने भाई के बिस्तु बेलता
थीर अपने स्त्रों भाई की बुगली खाता है।

२९। यह काम तू ने किया थीर में खुप रहा।
से तू ने समक लिया कि परमेश्वर बिलकुल
मेरे समान है

पर मै तुमी सममालगा थार तेरी श्रांखों के साम्हने सब कुछ खलग खलग दिखाऊंगा ॥ २२ । हे ईप्रवर के विसरानेहारी यह बात विचारी न हो कि मै तुम्हें फाड़ डालूं थीर कोई कुड़ाने-हारा न हो ॥

२३। धन्यवाद के बोलदान का चकानेहारा मेरी महिमा करता है योग भार्ग के सुधारनेहारे की मै परमेश्वर का किया हुन्ना वहार दिखालेगा ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाकद का मजन। जब नातान् नयी दस के पाद दस लिये आया कि दाकद वत्येवा के पास गया था।

प्र. हे परमेग्नर अपनी करुशा के अनु-सार मुक्त पर अनुग्रह कर खापनी वासी दया की धानुसार मेरे प्रापर।धों की मिटा दे॥

२। सुने मली भांति धोकर मेरा प्रधमी दूर कर
श्रीर मेरा पाप कुडाकर सुने शुद्ध कर।

इ। मैं तो प्रपने अपराधों की जानता हूं
श्रीर मेरा पाप निरन्तर मेरी हृष्टि में रहता है।

ह। मैं ने केवल तेरे ही विकद्ध पाप किया
श्रीर जे। तेरे लेखे में बुरा है बही किया है
से। तू बोलने में धम्मी
श्रीर न्याय करने में निरम्नलंक ठहरेगा।

१। देख में याधमी के साथ जरमा हुआ
श्रीर पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में
पड़ा।

६। देख तू दृदय की उज्जाई से प्रश्ज होता है थार मेरे मन में जान सिखाएगा ॥

 श जुका के द्वारा मेरा पाप दूर कर श्रीर में शुद्ध कार्जगा

मुक्ते थे। जीर में हिम से प्रधिक श्वेत बनूगा।

ा मुक्ते हर्षे धीर प्रानन्द की व्राते सुना
तम्र की हर्षेह्रयां तू ने तोड़ डाकी से। मगन दे।
वारंगी।

र । यापना मुख मेरे पापों की छोर से फेर श्रीर मेरे सारे घाधम्म के कामा को मिठा ॥ १० । हे परमेश्वर मेरे लिये घुट्ट मन सिरक श्रीर मेरे भीतर स्थिर खात्मा नये सिरे से उपना ॥ १९ । मुझे यापने साम्हने से निकाल न दे श्रीर प्रपने पिठा खात्मा की मुझ से न से से ॥ १२ । यापने किये हुए स्द्रार का हर्प मुझे फेर दे श्रीर स्दार खात्मा देकर मुझे समाल ॥ १३ । तक में खपराधियों की। तेरे मार्ग वताकंगा श्रीर पापी तेरी श्रीर फिरंगे ॥

98। धे परमेकार हे मेरे वहारकर्ता परमेकार मुक्ते कून से हुड़ा में तेरे धर्मा का जयजयकार कार्या। ९५। डे प्रमु मेरा मुंह खोल तब में तेरा गुणानुवाद कार्या।

(१) मूल में गुर स्थान।

१६। तू मेलब्रालि से प्रसन्न नहीं होता नहीं तो में देता

द्वामव्यति को भी तू नहीं चादता ॥

प०। टूटा मन परमेश्वर के येग्य व्यतिदान है

दे परमेश्वर तू टूटे ग्रीर पिते हुए मन को तुष्क
नहीं जानता॥

१८ । प्रसन्न द्वाकर सिक्ये।न् की भलाई कर यह्यलेम् की यदरपनाद की तू बना ॥ १९ । तब तू धर्म के बलिदाने। से खर्थात् सर्वांग प्रमुखें के द्वामबलि से प्रसन्न द्वागा

प्रधान मजानेहारे के लिये। नस्की लु। दाऊद का। जम देश्य प्रदेशनी ने भाकर जाऊल से करा कि दाऊद भूरीने ते कुंक पर ने गया था।

तय साग तेरी येदी पर येस चठाएंगे ॥

ध्र- हे बीर हू युराई करने पर क्यों यहाई मारता है

ईश्वर की करुणा ते। त्यातार बनी रहती है। २। तिरी जीम दुष्टता ग्रङ्ती हैं सान धरे दुए हुरे की नाई बह इस का काम

३। तू भलाई से वड़कर वुराई में श्रीर धर्मा की वात से वडकर भूठ में प्रीति रदाता है। देला॥

8। दे कली जीभवाले

फरती है ॥

तू स्थ विनाश करनेवाले वचनों में प्रीति रखता है॥

ध्। निरुचय ईश्छर पुर्भे सदा के लिये नाश कर देगा

यद तुम को पकड़कर तेरे हेरे से निकाल देशा चौर कीवन के लोक से भी उखाड़ डालेशा।

६। तथ धर्मी लेगा देखकर हरेंगे श्रोर यए करकर उस पर एंसेंगे कि,

0। देखें। यह यही पुरुष है जिस ने धरमेण्यर की सपना साधार नहीं माना पर सपने धन की बहुतायत पर मरीसा रखता था बीर आपने की दुष्टका में हुट करता था। दा पर में तो परमेश्वर की मवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं

में ने प्रसिश्चर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिये भरीसा रक्ष्या है।

र । में तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूगा इस लिये कि तू ने काम किया है ग्रीर तेरे भक्तों के सास्टने तेरे नाम को बाट सोहगा क्योंकि यह सतम है ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये । नइसत् में । दाकद का नस्कील ।

प्रे मूढ़ ने अपने मन में कहा है कि परमेश्वर है हो नहीं है विगढ़ गये हैं क्विंटलता के छिनाने काम

करते दें मुक्तमर्वि कोई नही॥

२। परमेश्वर ने स्वर्ग से मनुष्यों की निद्यारा है कि देखे कीई बुद्धि से चलता वा परमेश्वर की पूक्ता है कि नदी ॥

३। वे सब के सब इट गये सब एक साध विग्रह गये

कोई सुकर्मी नहीं एक भी नहीं॥

8। य्या धनर्थकारी कुछ ज्ञान नही रखते

छ मेरे लेगों को राटी जानकर खा जाते हैं

थ्रीर परमेश्वर का नाम नहीं लेते॥

8। यहां से भग्नीत हम जहां कर भग

प्र। यहां वे भयभीत दुर जदां कुछ भय का कारण न या

क्योंकि ज़ी तुमें काखनी करके घेरते थे उन की घड़िया की उस ने कितरा दिया है

परमेश्वर ने जो उन्हें निक्रमा ठहराया है इस लिये तू ने उन की आधा तोड़ी है।

ई। भला है। कि इसारल् का पूरा उहार सिय्योन् से निकसे

जब परमेश्वर प्रपनी प्रजा की वंधुषाई से तीटा से प्राएगा

सव याकूब मगन बीर इसाएल् बानिन्दस होगा।

प्रधान यजानेहार के लिये। दाजद का नश्कील्। तारवा से यातों के साथ। जब जीपिया ने जाकर बाजल् से कहा क्या दाजद हुनारे बीच नें लिया नहीं रहतां।

प्रि हे परमेश्वर श्रपने नाम के द्वारा मेरा उद्घार कर

यौर अपने पराक्षस से मेरा न्याय चुका ॥

२ । धे परमेश्वर मेरी प्रार्थना सुन

मेरे मुद्द के वचना की थोर कान लगा ॥

३ । खोंकि परदेशी मेरे विष्कु उठे

थौर वलात्कारी मेरे प्राया के गाइक हुए हैं

ये परमेश्वर की अपने साम्हने नहीं जानते ।

सेला ॥

ह वेखें। परमेश्वर मेरा सहायक है
 प्रमु मेरे सभासनेहारों में का है ॥

भ । ब्रह मेरे द्रोहियों की खुराई उन्हीं पर लै। टा देगा

चे परमेश्वर अपनी सञ्चार्ड के कारण उन्हें विनाश कर॥

६। में तुभे स्वेक्यावित चठाकारा

चे यराखा में तेरे नाम का घन्यवाद करूंगा क्योंकि वह उत्तम है।

ध्योंकि उस ने मुक्ते सारे कष्ट से हुडाया है
 खीर में खपने शत्रुखों पर दृष्टि करके चनुष्ट हुचा
 ष्ट्रा

प्रधान बजानेहारे के लिये। तारवाले वाला के साथ। दाऊद का मस्कील्।

पुं हे परमेश्वर मेरी प्रार्थना की श्रोर कान लगा

बीर मेरी गिड़िगड़ाइट से दूर न रहे।

न । मेरी खोर ध्यान देकर मेरी सुन ले

मे चिन्ता के मारे कटपटाता सार विकल

३। क्यों कि अञ्च कोलाइल बीर दुष्ट उपद्रव करते हैं कि वे मुक्त से अनर्थ काम करते

श्रीर कोष करके मुक्ते सताते हैं ॥

१ । मेरा मन संकट में है

श्रीर मृत्युं को मय मुक्त में समाया है ॥

१ । मय खीर कपकपी ने मुक्ते पकड़ा

श्रीर मेरे रीए खड़े हो गये हैं ॥

६ । श्रीर में ने कहा यदि मेरे क्वूतर के से

पंख होते
तो में सड़ जाता खीर ठिकांना पाता ॥

१ । देखी में दूर सहते रहते

जंगल में बसेरा लेता । सेना॥

६ । में प्रस्वाह खयार खीर खांधी से भागकर

श्राया लेला॥
९। हे प्रमु उन की सत्यानाश कर खीर उन की माया में ग्रहबह डाल

क्योंकि में ने नगर में उपड़क कीर सगढ़ा, देखा है।

१०। रात दिन वे उस की ग्रहरपनाइ पक चढ़कर चारी ग्रीर घमते हैं

थीर उस के मीतर अनर्थ काम थीर उत्पात होता है॥

११। उस की भीतर दुष्टता है। रही है श्रीर अंधेर ग्रीर इस इस की चौक से दूर नहीं होते॥

१२। जो मेरी नामधराई करता है से शत्रु नहीं है

नहीं तो मै सद सकता

का मेरे विक्ट बड़ाई मारता है से मेरा वैरो नहीं है

नहीं तो में उस से किय जाता॥

१३। पर तू ही है जो मेरी बराबरी का मनुष्य मेरा परमामत्र श्रीर मेरी जान पहचान का था॥ १४। इस दोनी आपस में कीसी सीठी सीठी

वाते करते थे

षम मोड के साथ परमेश्वर के भवन की जाते थे॥

१५। वे उजर जाएं

<sup>(</sup>१) मूल में किए म सा।

छ स्रोते की खाछे। लोक में कार्य क्यों कि उन के घर थै। र मन दोनों में खुराइयां दोती हैं॥

१६। में ता परमेश्वर की पुकारंगा श्रीर यदीवा मेरा चहार करेगा॥

90 । सांभ की भार की दोपहर की तीन वेसा में ध्यान करंगा खार करहंगा

थीर वह मेरी सुनेगा॥

१८। जो लड़ाई मेरे विक्रु मची घी उस से उस

ने मुभी कुशल के साथ खना लिया है

उन्हों ने तो यदुता की संग्र लेकर मेरा साम्दना किया था॥

१९ । बंध्यर सुनक्षर उन की उत्तर देशा
वह तो खादि से विराजमान है । नेता ॥
उन की दशा कभी बदलती नदी
सीर वे परमेध्वर का भय नहीं मानते ॥
२० । उसने अपने मेल रखनेहारों पर भी हाथ होड़ा
उस ने अपनी वाचा की तोड़ दिया है ॥
२९ । उस की मुंह की वात तो मक्खन सी

पर उस के मन का विचार खडाई का था उस के वचन तेल से नरम तो थे पर नंगी तलवार से थे॥

२२। को भार यहोटा ने तुभ पर रक्खा है से। स्मी पर डास दें और यह तुभी संभालेगा

वह धर्मी की कभी ठलने न देशा॥

२३। पर हे परमेश्वर तू उन लोगों की विनाश के गड़दे में गिरा देगा

दत्यारे थार कली मनुष्य अपनी थाधी बायु सें स्रोते न रहेंगे

सो मै तुम पर भरोसा रक्खे रहूगा॥

प्रधान यजानेहारे के सिये। योगतेने प्रहेशकी मृ में । वाकद का निक्ताम्। जब पित्रमृतिया ने उस की सत् नगर में स्कट्टा का।

पूर्व हे परमेश्वर मुक्त पर अनुग्रद कर क्योंकि मनुष्य मुक्ते निग्नलना चाहते दें

(१) सर्वात् दूरदेशिया की नीकी कपूतरी।

वे लगातार खड़ते हुए मुक्त पर खंधेर करते हैं।

२। मेरे देशी लगातार मुक्ते निगलने की चाहते हैं

बहुत से लेगा खिममान करके मुक्त से लड़ते हैं।

३। जिस समय में इदं

उसी समय में तुक्त पर भरीसा रक्खूंगा।

8। परमेश्वर की सहायता से में उस के वचन

की प्रशंसा करंगा परमेश्वर पर में ने भरोसा रक्खा है में न हरंगा

कार्द प्राची मेरा क्या कर सकता है।

५। वे लेगा लगातार मेरे घवनी का उसटा प्रार्थ लगाते है

उन की सारी कल्पनारं मेरी ही द्वानि करने की हाती हैं॥

ई। वे एकट्टे दोते श्रीर कियकर बैठते हैं वे बाप मेरा पीका करते हैं

कीर मेरे प्राय की घात में ताक लगाये हुए बैठे रहते हैं।

९। क्या वे श्रनर्थ काम करने पर वर्षेग्रे

हे परमेक्टर अपने कीप से देश देश के लोगों की गिरा दे॥

द। मेरे मारे मारे फिरने का श्वाल तूने लिख रक्का है

तू मेरे यांसुकों को यापनी कुप्पी में रख क्या उन की चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है ॥

(। जिस समय में पुकार उसी समय मेरे शत्रु उसटे फिरोी

यह में जानता हूं कि परमेश्वर मेरी थ्रोर है। १०। परमेश्वर की सहायता से में उस के बचन की प्रशंसा करंगा

यहावा की सहायता से मैं उस के वचन की प्रशंसा करंगा॥

१९। में ने परमेश्वर पर भरोसा रक्खा है में न हदंगा मनुष्य मेरा क्या कर सकता है ॥

१२। दे परमेश्वर तेरी सन्नतें का भार मुक्त पर बना है हो मैं तुक की धन्यवादवलि चठाका। ।

१३। क्योंकि तू ने मुक्त की मृत्यु से खचाया है

(१) मूल में, थे।

क्या तू मेरे पैरी की भी फिसलने से न खसाएगा कि में कीवनटायक टिक्स्याले में अपने की ईश्वर के साम्हने जानकर चलू फिकं॥

प्रधान यजानेहारे के ज़िये। ग्राल्तशृहेत् वें। दास्तद 'का। मिक्तान्। जब यह शास्त्र से मागकर युका में खिप गया था।

प् के हे परमेश्वर मुक्त पर अनुग्रह कर मुक्त पर अनुग्रह कर

क्यों कि में तेरा धरणागत हू ग्रीत खब्र लों ये खलाएं निकल न काएं तब्र लों में तेरे पंखों के तले धरण लिये रहूगा ॥ ३। में परमप्रधान परमेश्वर की पुकार्यगा उस देश्वर की जी मेरे लिये उन कुछ सिद्ध करता है।

३। ईश्वर स्थर्ग से भेसकर मुझे बचा सेगा सब मेरा निगलनेहारा निन्दा कर रहा हो। सेसा॥ तब परमेश्वर अपनी करणा और सञ्चार्द प्रगट करेगा॥

 8 । मेरा प्राया विद्यों को खीच है
 मुझे जलते हुखों के खीच लेटना पड़ता है
 ऐसे मनुद्यों के खीच जिन के दांत बर्की खीर तीर है

खीर जिन की जीम तेज तलवार है।

प्र । दे परमेश्वर स्वर्ग के उपर इंचा दी

तेरी महिमा खारी पृष्टियों के उपर दी।

६ । उन्हों ने मेरे पैरी के लिये खाल लगाया

मेरा जीव उपा हुआ है

उन्हों ने मेरे लिये गहहा खोदा

थीर आप ही उस में गिर पहें है। रेशा।

१ परमेश्वर मेरा मन स्थिर है मेरा मन

में गा गाकर मजन करना।

प। हे सेरे क्षात्मा आग हे सारंगी कीर बीका आगो

में भी पद फटते जाग चठूगा ॥

र । हे प्रमु में देश देश के लेखों के खीच तेरा ' धन्यवाद करंगा

मै राज्य राज्य के लोगों के मध्य में तेरा सवन गानगा॥

१०। क्योंकि तेरी करणा सतनी खड़ी है कि स्वर्ग लें पहुचती

थीर तेरी सञ्चार्ड आकाश्यमगडल तक है। १९। हे परमेश्वर स्वर्ग के ऊपर ऊंचा ही तेरी महिमा सारी पृथिकों के ऊपर ही॥ वधान वजानेहारे के लिये। सन्तव्हेत् नें।

दाखद का। निकान्।

पट. है मनुष्या धर्म की बात ता बोलनी वाहिये क्या तुम सचमुच चुप रहते क्या तुम सोधाई से न्याय करते हो।।

२। नहीं तुम कुंटिल काम मन से करते हैं।
तुम देश भर में उपद्रव करते जाते हें। व ३। दुष्ट लेगा जन्मते ही बिराने ही जाते वे पेट से निक्तलते ही कूठ बोलते हुए मटक जाते है।

8। उन में सर्प का सा विष है वि उस नाग के समान है को सुनना नहीं चाहता, ५। खैर सपेरे कैसी ही निपुखता से क्यों न बाजीगरी करे

तीभी उस की नहीं सुनता ॥

दै। दे परमेश्वर उन के मुंह में से दांतों की ताड़ दे यदीवा उन जवान सिंहीं की दाढ़ीं की उखाड डाल ॥

9। वे गलकर जल सरीखे हो की वहकर चला जाता है

जब वे अपने सीर चढ़ाएं तब तीर माना दो टुकरे हो जाए॥

द । वे घोषे के समान दें। के। गलकर काता

कीर स्त्री के गिरे हुए गर्भ के सरीखे द्वीकर उजियासे की कभी न देखें॥

(१) यार्थात् भाग न कर।

<sup>(</sup>१) पार्यात् नाश न कर।

<sup>(</sup>२) मूल में हे मेरी महिमा।

<sup>(</sup>र) मूस में तुम अपने हाये। का उपद्रव देश में तीस देते है।

है। उस से पहिले कि तुन्हारी हाहियों में कांटों की बांच लगे

बह जले विनजले होनों की आंधी की नाई उदा से जाएगा।।

१०। धर्मी ऐसा पलटा देखकर खानन्दित होगा वह बावने पांच हुंट के लेखू में धोएगा।।

१९। बीर मनुष्य कहने लगेंगे निश्चय धर्मी के लिये फल ते। हैं
निश्चय परमेश्वर ते। हैं की पृधियी पर न्याय करता है।।

प्रवान बजानेहार के लिये। चलुतगृहेत्। दाकद का।
निकान। जन शांकत् के भेने हुए होगा ने घर

भूटे हे भेरे परमेश्रवर मुक्त की श्रमुखी से बचा

मुक्त क्षेत्र स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा । २ । मुक्त की पानर्थकारियों से कचा पीर दत्यारों से मेरा उद्घार कर ॥ ३ । क्योंकि देख के मेरी घात में लगे हैं खलबन्त लेगा मेरे विषद्ध एकट्ठे पुर दे दे यदे।क्षा यह विना मेरे किसी खपराध बा । पाप के दोता है ॥ । .

8। मेरे देश के विना वे देश कर लड़ने की तैयार हो जाते हैं

मुक्त से मिलने के लिये जारा हुई बीप ॥

पूर्व सेनाओं के परमेश्वर प्रदेश।

चे प्रसारत् के परमेश्वर स्वक्रन्यजातिवाले। के। स्वक्र देने के लिये काम

किसी विश्वासचाती यनर्थकारी पर यानुग्रह न कर । वेता ॥

ई। वे लोग साम को लाटकर कुते की नाई गुरीते हैं

श्रीर नगर की चारें खोर घूमते हैं॥' १। देख से डकारते हैं

ः चन को सुंह में तलवारे हैं

वे कहते हैं कि कीन सुनता है।

(१) याबाँत् नाशन कर।

दा पर है महावा तू उन' पर ईसेगाँ तू सब अन्यकातिवालों की ठट्टों में उड़ासगा॥ १९। उस के बल' के कारस में तेरी कीर ताकता रहूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरा जंबा गढ़ है ॥

क्योंकि परमेश्वर मेरा जंबा गरू है है।

१०। परमेश्वर करका करता हुआ। मुक्त से मिलेगा

परमेश्वर मेरे दोहियों के विषय मेरी सक्का
पूरी कर देगा है।

पूरा कर देशा ।।

49 । उन्हें घात न कर न हो कि मेरी प्रवाभूत जाए है प्रमु हे इमारी कील

4 प्रपनी शक्ति से उन्हें तितर बितर कर उन्हें दबा दे॥

42 । प्रपने मुंह के वचना के

शीर खाप देने शीर भूठ वेश्वन के कार्या

वे श्रीममान में मंसे हुए प्रकड़े आएं॥

43 । जलवालाइट में श्राकर उन की श्रन्त कर उन

का अन्त कर दे कि वे आगे की न रहें तब लेगा जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर बरन पृथिवो की छोर लें प्रभुता करता है। हेला ॥ पश । चाहे वे सांभ की लैंडिकर कुते की नाई गुर्राएं और नगर की चारा और छूमे, पश । और दुकडे के लिये मारे मारे किरे और तृप्त न होने पर रात भर वहीं ठहरे रहें, पह । पर में तेरे संमर्थ्य का चय गालंगा। और भेररकी तेरी कहेगा का जयवयकार करेगा क्योंकि तू मेरा कंची गढ़ ? और सकट के समय मेरा अरकस्थान ठहरा है ॥ पश । हे मेरे खल में तेरा भवन गालंगा '" क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरा गढ़ और मेरा करवा-मय परमेश्वर है ॥

्रिश्वान बजामेहाँदेने लिये। दाखद का । निकान् । यूग्रेने वृत् में । शिवादायक । जब यह स्वरमहरीन स्थीर खरन्दीया से लंडता वा स्थार योग्याय ने . तीवकर सेान की तर्राई में स्दोनियो में से बारह इजार पुरुष नार लिये।

है एरमेश्वर तू ने इम की त्याम दिया श्रीर इम की तीड डीलाँ हैं

<sup>(</sup>a) मूल वें निरे द्वोहिया की मुके दिखाएगा। (a) अर्थात् थाची के सासग। (१)

तू के वित ती हुआ फिर इस की ज्यों के त्यों , करदे॥ २। तूने भूमि की कंपाया थीर फाइए डाला है उस की दरारी की भर दें क्योंकि खद हरामगा ३। तू ने खपनी प्रका की कठिन दुःख मुगलाया - तू ने दमे लडखड़ी का दाखमधु पिलाया है॥ 8। तू ने श्रापने डरविया की कराडा दिया है कि यह सञ्चाई के कारण फहराया जार। वेला ॥ ध । इस लिये कि तेरे प्रिय कुडाये जाएं त्र अपने दहिने द्वाच से खदा थार द्वमारी सुन ले॥ ६। परमेश्वर पवित्रता के साथ बाला है में प्रफुल्लिल इसा में मकेस की बाँट लूंगा थीर सुक्कीत की तराई की नप्रवादंगा श्रीसाद् मेरा है मनश्रो भी मेरा है थीर एप्रेस् मेरे सिर का टीप । . यहदा मेरा राजदग्रह है। 🔐 ६ । मेखाव् मेरे धीने का प्रात्र है में रदोस् पर धपना ज़ूता फेक्सा चे यलियत् मेरे ही कारण जयंजयकार कर ॥ 🕻 । सुने गढवाले नगर में कीन पहुंचाएगा रदे।म् लीं मेरी अगुवाई किस ने किई है। पः । द्वे परमेश्वर क्या तू ने इस कें। त्याता नहीं दिया थीर हे परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ प्रयान नदीं करता ॥

**१९। द्रोही के विक्**ष्ट हमारी महायता कर , क्योंकि मनुष्य कार्गकाया दुशा कुटकारा व्यर्थ

१३। परमेश्वर की सद्यायता से इम घीरता दिखाएँगे दमारे द्रोडियों की वही रैविया ॥

मधान यजानेहारे हो लिये। तारवाले बाजे के साय। दाखद का।

**६० हे** परमेश्वर मेरा चिल्लाका सुन

सेरी प्रार्थना की श्रीर ध्यान दे ॥ 🕝 र । मूर्का खाते समय में पृथियो की होर से भी तुक प्रकार्यमा जो चटान मेरे लिये जंबी है उस पर मुक्त की . . से चल 🛚 ३। ध्योंकि तू मेरा शरणस्थान है थीर शत्रु से बचने के लिये दूढ़ गुम्मट है ॥ 8। मै तेरे संख्रु में युग युग रहूंगा मे तेरे पंखां की बीट में शरक लिये रहुगा। चेता ॥ थ । क्योंकि **डे परमेश्वर तू ने मेरी मन्न**तं सुनी की तेरे नाम के डरबैंगे हैं उन का सा भाग त् ने सुके दिया है। द। सूराजा की आयु की बहुत बढ़ारगा इस के व्यरस पीठी पीठी के बराबर होती ॥ । वह परमेख्वर के सन्तुख सदा बना रहेगा तू श्रापनी क्रक्या श्रीर सञ्चाई की। उस की रहा के लिये ठहरा रख ॥ द। और मै सदा ली तेरे नाम का अजन गा गाकर अपनी सङ्गते दिन दिन पूरी विजया करूंगा ! प्रधान बलानेहारे के लिये। दाखद का भजन। यदुत्तृ की। ६२ स्वमुच में वुपवाप हाकर प्रमेश्वर की स्रोर मन लगाये हूं मेरा चढ़ार चसी से दोता है॥ २। सचमुच बही मेरी चटान छै।र मेरा चट्टार है वह मेरा ग्रक है से बहुत न हिंगूंगा ॥ ३। तुम कव लीं एक पुरुष पर धाद्या करते कि सब मिलकार उस का घात करी ,, वह तो मुकी हुई भीत वा गिरते हुर वाहे के समान है। 8। सचमुच वे उस को उस के कंचे पद से शिराने की सम्मति करते हैं वे भूठ से प्रसन् रहते हैं

मुंह से ती वे पाणीर्वाद देते पर मन मे के सित , "हैं। दिसा ॥

५। हे मेरे मन परमेश्वर के साम्हने चुपचाप रह क्योंकि मेरी काशा उसी से है।

६। यसमुख बड़ी मेरी चठान ग्रीर मेरा उद्घार है वह मेरा गढ़ है सा में न हिंगुगा॥

ा मेरे च्हार श्रीर मेरी सहिंमा का श्राधार परमेश्वर है

मेरी हुठ वटान श्रीर मेरा श्ररणस्यान परमेश्वर है। द। हे लोगो हर समय उस पर भरोचा रक्खो उस से श्रपने श्रपने मन की वाते खोलंकर कहे। परमेश्वर हमारा शरणस्थान है। चेता।

ं । सचमुच छोटे लेगा ते। सांस बीर बड़े लेगा मिण्या ही हैं

तील में वे इलके निकलते हैं वे सब के सब सास से भी हलके हैं।। '१० श्विमधेर करने पर भरोसा मत रक्ष्यों खीर लूट पाट करने पर मत फूले। चाँचे धन संपत्ति बढ़े तीभी सस पर मन न लगाना।।

११। परमेश्वर ने एक बार कहा है
दो बार में ने यह सुना है
कि सामर्थ्य परमेश्वर का है।
१२। श्रीर है प्रभु करका भी तेरी है
स्मीकि मू एक एक जन की उस के काम के

दाकद का भजन । जब बह यहूर्दा के जंगस नें या।

अनुसार फल देता है॥

हैं है परमेश्वर तू सेरॉ ईश्वर है से तुमी यव से ढूंढ़ा। - सूखी बीर अस विना जसर भूमि पर

मेरा मन तेरा प्यांका है मेरा शरीर तेरा खाँत बांभलायी है ।

२। इस प्रकार से मैं ने पाँचश्रस्थान में तुक की ताका था

(३) मूस में बकी।

ेकि तेरा सामध्ये श्रीर महिमा निश्चा ॥ ३। इस लिये कि तेरी करणा की वन से भी

में तेरी प्रशंसा करिया ॥

है। से में जीवन भर तुमें धन्य कहती रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने छाथ स्टॉक्सा ॥ ५। मेरा सीव माना चर्बी सीर चिंकर्न भाजन से तुप्त होगी

श्रीर में स्वयं स्वयं कारकों तेरी स्तृति कर्षणा ॥ ६। स्वयं में विकीन पर पड़ा तेरा समरण कर्षणा

तव रात को एक एक यहर में तुम पर ध्यान करूंगा।

9। क्योंकि तू मेरा संहायक बना है । ' सा में तेरे पंचीं की क्यांपा में क्येंक्यंकार कहाति।

द। मेरा सन तेरे योहे योहे लगा चलता है -श्रीर मुक्ते तो तूँ श्रिपने देखिने श्रीय से धास रखता है।

(। पर वे जों मेरे प्राचा की खोंकी है । से। पृष्टिकी के नीचें स्थानी में जा पड़ेंगे। १०। वे तलवार से मारे जॉरंगे। थीर गीरेंडों का बाहार है। जारंगे॥

११ । पर राजा परमिक्तर के कारले स्नानिस्त देशा

को कोई रंखर की किरिया खार से। बड़ाई करने पारमा

पर भूठ बोलनेहारी का मुंह घन्द किया जीएगा है।

मेघान वंजानेहारे के लिये। दार्जद का नजन।

ई8. हे परमेश्वर क्षत्र में तेरी दोहाई दू

श्रुत्र के उपजाये हुंस् भेय के समय मेरे प्रांख की रक्षा कर ॥

२। जुर्कस्मियों की ग्रोष्ट्री से खीर खमर्चकारियों के दुहूँ से मेरी खोद हा॥

<sup>(</sup>१) मूल में. उस के साम्हर्ने। (२) मूल में उपहेल दे।।

हा उन्हों ने प्रापनी जीभ की तलधार की नाई ।, कि वह तेरे प्रांगनी में वास करे तेज किया ग्रीर ग्रयने कहुवे यचना के तीरी की, वढाण है, 8 । कि किएकर खरे<sub>।</sub>मनुष्य की मोरे । व निहर द्वाकर उस-का प्रचानक सारैते भी हैं। थ । वे ख़रे काम करने की दियाव बाधते है वे फरे लगाने के विषय वातचीत करते हैं " श्रीर कहते है कि इस्की कीन देखेगा ॥ ६। वे क्रिटिसता की युक्तियां निकासते थीर कहते हैं कि इस ने पक्की युक्ति खोजकार :. निकाली है -एक एक का मन और इंदय अधाद है॥ **। परन्तु परमेशक्षरः उन पर तीर चलारगा** ः वे श्रवामक घायल हे। जाएगोः॥ द। ये अपने दी वचनों के कारण ठीकर खाकर शिर पड़िशे 🕠 जितने उन पर दृष्टि ,करेरो से सब अपने अपने सिर हिलाएगी ॥ ९ । श्रीर सारे मनुष्य भय खासंग्रे थीर परमेण्टर के कर्म का बखान करेगे थ्रीर उस के कास पर ध्यान करेगे॥ १०। धर्मी तो यहे। या के कारण जातन्दित द्वाकर उस का शरकागत देगा भार सब सीधे मनवाले बहाई करेगे ॥

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाखद का भनन।

हैं परमेश्वर चिय्यान् में तेरे साम्हने चुपचाय रहना ही स्तुति है थीर तेरे लिये मन्तें पूरी किई जारंगी ॥ २। दे प्रार्थना के सुनन्दारे सारे प्राणी तेरे ही पास आस्ती। इ.। अधर्म के काम मुक्त पर प्रवल हुए है धमारे खपराधी की तू छोप देगा॥ ४। आया द्वी धन्य है वह जिस के। तू जुनकार ष्मपने समीप से शार ,

हम तेरे भवन के अर्थात् तेरे पवित्र मन्दिर के उत्तम उत्तम पदार्थी से मूप्त देशि ॥ थ । हे इमारे **उद्घारकती परमेश्रवर** नेता हे पृथिकी के सब दूर दूर देशों के 😙 🖟 थीर दूर के समुद्र पर के रक्ष्मेष्टारी के आधार . तू धर्मे से किये हुए भयानक कामीं के द्वारा इमारा मुद्द मांगा देगा ॥

। ६। तू पराक्रम का फैटा करी हुए। अपने सामक्रों से पर्वतीं की स्थिर करता है ॥ १। त् समुद्र का महाशब्द उस की तरङ्गी का महाशब्द

थीर देश देश के लोगों का की लाइल शान्स करता है।

८। से दूर दूर देशे के रहनेहारे तेरे चिन्द देखकर हर गये है

त् चदयाचल खारा खस्ताचल दोनी से जयजयकार कराता है॥ Jτ

९। तू भूमि की, युधि लेकर उस की सींचता है तू उस की बहुत फलदायक कासा है। परमेश्टर की नहर जल से भरी रहती है 🤈 तु पृष्टिकी की तैयार करके मनुष्ये के लिये श्रम को तैयार करता है॥

१०। तू रेघारियों की भली भाति सींचता श्रीर उन के बीच बीच की मिट्टी का बैठाता है तू भूमि की मैंद्र से नरम करता 😁 🖚 कीर उस की उपस पर आशीष देता है। १९। प्रापनी भलाई से भरे हुए क्षरस पर तू ने माना मुकुट घर दिया है

तेरी लीका में उत्तम उत्तम पदार्थ पाये आते हैं।

१२। वे जगल की चराइयों में पाये जाते है श्रीरं पद्दां डियां इर्षे का फेटा बांधे हुंए हैं हैं १३। चराइयां भेड़ वकारिया से भरी हुई थ्रीर तराइया अन्न से ठंगी हुई है वे जयजयकार करती थीर गाती भी है।

<sup>(</sup>१) मूल में चिक्तमाई टपकती है।

ं प्रधान यज्ञानीहारे के सिये। भीता शर्जन ।

हिं हो सारी पृष्टियों के सेगा परमेश्वर के विये स्थायपकार करे। ।

३। उस के नाम की महिमा का भवन गायो। उस की म्तृति करते दुए उस की महिमा करे।॥ ३। परमेश्वर से कही कि तेरे काम क्या ही भयानक है

तिरे महासामध्ये के कारण तेरे शबु तेरी चायलसी करेंगे॥

8 । सारी पृश्चियों के केल तुक्ते दग्रहयत् करेंगे खीर तेरा भवन गाएंगे

वि सेरे नाम का भजन गाएंगे। देला॥

प्र। बाबी परमेश्वर के कामी का देखा

वह अपने कार्यों के कारण मनुष्यें की भय-

येश्य देख पड़ता है।।

ई। उस ने समुद्र को मूखी भूमि कर डाला वे महानट में से पांच पाव उत्तरे

व सम्मानद स स याव याव उत्तर

घदां इस उस की कारण बानिन्दत है। ॥

 घर अपने पराक्रम से सर्वदा प्रमुता करता दें थार अपनी आंखों से लाति काति का ताकता है

प्रठीले श्रपने सिर न वर्ठाए । वेला ॥

८। हे देश देश के लेखें। इसारे प्रामेश्वर की

धन्य कदे।

खीर उस की स्तुति की धुनि सुनाकी ॥ १। यही है की इस की जीते रखता है

थीर प्रमार पाव की टलने नहीं देता ॥

१०। क्योंकि है परमेश्वर तू ने हम की जावा

तू ने इमें चादो की नाई ताया था॥

१९। तू ने इस की जाल में फंसावा

श्रीर इमारी कटि पर मारी ब्रोक्स बाधां या ॥

१२। तू ने घुड़चड़ीं की इमारे सिरीं के जपर

ये चलाया

धम थारा चीर जल से देशकर रागे ते। चे पर 'तू ने दम की उद्यारके सुख से भर दिया है।

१३। में दोमवालि लेकर तेरे भवन में प्राजाता

में , उन मन्नता को तेरे किये पूरी कर्मा, न १४ । जो में ने मुंद खोलकर, मानीं भीर सक्ट के समय कदी घीं। १५ । में तुभी मोटे पशुकों के द्वामवर्लि मेंढ़ीं की चर्वी के घूप समेत चढ़ालगा में बक्तरीं समेत बैल चढ़ालगा । सेला,॥ १६ । दे परमेश्वर के सब हरवैया खाकर सुना में घर्णन कर्मगा कि उस ने मेरे लिये क्या बवा

किया है।

90। में ने उसी की पुकारा

थीर उस का गुगानुवाद मुक्त से हुआ।

9८। यदि में मन में धन्यं वात सेविता
तो प्रमु मेरी न सुनता॥,

9९। परन्तु परमेश्वर ने सुना ते। है

उस ने मेरी प्रार्थना की कोर ध्यान दियाँ हैं।

२०। धन्य है परमेश्वर

जिस ने न ते। मेरी प्रार्थना सुनी धनसुनी किई

न मुक्त से खपनी कर्या दूर कर दिई है।

प्रथम यजानेहारे के लिये। तारवाले याना के

साथ। भन्ना। गीत।

ई 9- प्रमेश्वर इम पर बनुग्रह करे थार इम की आशीप दे

वह इस पर प्रापने मुख का प्रकाश, चमकाएँ।

३। जिस से तेरी गांत पृणिकी पर

थीर तेरा किया चुमा उहार सारी जातियों में जाना जाए॥

ू ३। दे परमेक्टर देश, देश के लेगा तेरा धन्यवाद

देश देश के सब लेगा तेरा धन्यवाद करें॥,

 श । राज्य राज्य के लोग खानन्द करें छै।र खयखयकार करे

क्योंकि तू देश देश के लेगों का न्याय धर्म से करेगा

<sup>(</sup>१) जूस में होत । (२) जूस में हमारे साथ अपना मुख बनकार।

श्रीर पृषिवी के राज्य राज्य के लेगी की स्राधार्य करेगा। देवा।

११ दे परमेश्वर देश देश के लेगा तेरा धन्यवाद करें
देश देश के सब लेगा तेरा धन्यवाद करे।

६। भूमि ने अपनी उपच दिई है।

परमेश्वर की हमारा परमेश्वर है के हमें
साशीय देगा।

१। परमेश्वर हम की साशीय देगा
श्रीर पृथिवी के दूर दूर देशों के शरे लेगा उस

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाखद का भवन ।

#### ्र्ट. प्रमेश्वर वडे वच के श्रेष्ठ तितर बितर हो

थीर इस के बैरी इस के साम्हने से भाग जाएं। २। जैसा धूया उड़ जाता है तैसे ही तू उन की इड़ा दे

जैसा मास काम की बांच से मल जाता है वैसे दी दुए लोग परमेश्वर के दर्श से नाश हो।। '३। पर धरमी क्षानन्दित हो वे' परमेश्वर के साम्दने प्रफृष्टित हो

' वें ग्रानन्द में सरान ही ॥

8। परमेश्वर का गीत गांध्री उस के नाम का सकत गांध्री

की निर्काल देशों में स्वार देशिय चलता है उस के लिये सहक बनाखी

डस का नाम याई है की तुम उर्च की सीम्बने प्रफृत्तित देगा

प्रकृति चाना

५। परमेश्वर खपने पवित्र धाम में

वयमूखों का पिता थीर विश्ववायों का न्यायी है।

६। परमेश्वर खनाथा का घर व्यसता
थीर वंधुकी की हुड़ाकर माग्यवान करता है।

पर इंडीलों की सूखी मूमि पर रहना पंड़ता है।

०। है परमेश्वर क्ष तू अपनी प्रका के आगे
आगे प्रांन करता था

जब तू निर्जल भूमि में छेना समेत, चल्ता था। रेसा॥

द। तब पृथियो काप उठी

श्रीर शाकाश परमेश्वर के सम्हने टपर्कनें लगा
स्थार सीने पर्वत परमेश्वर के स्वारल के परमेश्वर के सम्हने कार हता।

ए। हे परमेश्वर तू ने खहुत से खरहान खरसाये तेरा निज भाग तो बहुत सूखा था पर तू ने स्म को हरा भरा किया है।

९० । तेरा मुंह इस में असने समा 🕒 🔑

है परमेळ्य तू ने अपनी भलाई से दीन जन के लिये तैयारी किई है।

११। प्रभु खाचा देता है

तब शुभ समाचार सुनानेदारिया की बड़ी सेमा है। जाती है।

पः । पापनी श्रापनी सेना समेत राजाः भागे श्राप्ते जाते है

कीर गृहिकान जूट की बांट लेती हैं।
पहा क्या तुम मेटशाली के बीच लेट जाकी है
की ऐसी कबूतरी के सरीके देती जिस के
पंक चान्ती से

थीर वस के पर पीले सेने से मठ़े हुए हों॥
'\* 98 । जब सर्वश्रक्तिमान ने उस मे राजाओं की
तितर बितर किया

तब नाना चल्मान् पर्वत पर दिम पडा ॥ १५। बाग्र न् का पहांड परमेश्वर का प्रदाड़ तो है

व्याग्रान् का पहार वहुत शिखरवाला । प्रहार्

१६। पर हे शिखरवाले पहाड़ी तुम क्यों उस " पर्वत की घूरते है।

ांकिसे परमेश्वर ने अपने वास के लिये चाद्या है वहां यदावा सदा वास किये दो रदेगा।।

पछ। प्रामेश्कर की रथ इसारी वास इकारी इसार है . . . . .

<sup>(</sup>१) नूस में स्वेष्टादामा की दृष्टि हिलाई। (२) नूस में स्थिर।

प्रभु उन के बीच है सीने पवित्रस्थान में है॥ १८। तू कंचे पर चठा तू लेगों की बन्धुपाई में लेगपा तूने मनुष्यों के बरम इठीले मनुष्यों के बोच मी भेटें लिई

विस से याद् परमेश्यर चन ने वास करे । १९। धन्य है प्रभु को दिन दिन दमारा वेशिक वठाता है

, यही हमारा उद्वारक्ती ईग्यर है। तेना ॥

२०। यही हमारे लिये धन्नानेदारा ईग्यर ठहरा
यहाया प्रमु मृत्यु से भी धनाता है। ॥

२९। निश्चय परमेश्यर खयने श्रृष्णी के सिर पर
थीर ना अधम्में के मार्ग पर नतता रहता है

उस के बाल भरे नाग्रे पर मार मारके उसे
कृर करेगा ॥

== । प्रमु ने कद्दा है कि मै वर्षे वाकान् से गण्डि गात्रार के तल से भी कर ले खालंगा ॥ == । कि तू अपने पांच की लेगू में दुवाए जैर तरे अनु तरे कुतों का भाग ठाउँ॥ == । हे परमेण्यर तेरी गति हेग्दी गर्थ मेरे ईण्यर मेरे राजा की गति पवित्रस्थान में दिलार दिर है

२५। गानेदारे जागे जागे सारवाले वालों के वजानेदारे पीके पीके गये चारों सार कमारियां इस सलाती थी।

चारी फ़्रार कुमारियां हक घलाती थी॥ स्व । मभाग्री में परमेश्यर का

में इसाएल के सेक्षे से निकन हुए नेती प्रमु का धन्यवाद करे। ॥

20 । यदां उन का प्रमु क्रोटा यिन्यामीन् पै यदां यद्भदा के पाक्रिम श्रापने श्रनुचरे। समेत हैं यदां क्यूलून् श्रीर नप्ताली के भी छाक्रिम हैं। 25 । तेरे परमेश्रवर ने श्राद्धा दिई कि तुमे सामर्थ्य मिले

रे परमेश्यर की कुछ हू ने समारे लिये किया है उसे दृढ़ कर ॥

(1) मूल में यहावा प्रभु की पाश मृत्यु से निकास है।

२९ । यहणतेम् को अपरवाले तेरे मन्दिर की कारण राजा तेरे लिये भेंट ले आएंगे॥ ३० । तरकटों में रक्ष्मेदारे भुंड की संडों को भुड की थीर देश देश के खकड़ों की सुडक

वे चादी के टुकड़े लिये दुए प्रकाम करेंगे को लेगा युद्ध से प्रस्त पदते हैं चन की उस ने तितर वितर किया है।

इ। मिस से रईस पाएंगे

कूशी अपने शाशी की परमेक्टर की स्नोर फुर्ती से फैलारों।

३०। दे पृषियी पर के राज्य राज्य के केाने। परमेश्यर का गीत गायो

प्रमुका भजन गाया । वेला ॥

इड । सा मय से खंबे समातम स्वर्ग में स्थार देक्तर चलता है

यद प्रापनी यासी सुनाता पै यद गंभीर यासी है॥

३४। परमेश्वर के सामध्य की स्तुति करें। उस का प्रताप दशरम् पर द्वाचा दुवा है थीर उस का सामध्य खाकांश्रमण्डल में है॥ ३५। हे परमेश्वर हू सपने पवित्रस्थानों में भयवारय है

स्सायल् का ईंग्यर धी आपनी प्रजा की सामध्ये सीर शक्ति देनेदारा है

गरमेश्वर धन्य है॥

मधान बजानेहारे के लिये। योशक्षीनृ में। दाकद का।

**६९० हे परमे**ण्यर मेरा बढ़ार कर ;

में जल में दूया चाहता हू ॥ २। में यहें दलदल में घमा जाता हूं श्रीर मेरे पैर कही नहीं काले में ग्रांदरे जल में या गया श्रीर घारा में हुवा

• जाता हू॥

(१) पार्वात् पुरविशेषः।

इ। मैं पुकारते पुकारते चक्त गया मेरा गला सूख गया है

अपने परमेशकर की बाट चीहते जीहते मेरी ं, कार्क रह गई है।

8। जी प्रकारण मेरे बैरी है सा शिनती में मेरे सिर के बालों से प्राधिक हैं।

मेरे विनाश करनेहारे जो अनर्थ से मेरे शत्रु हैं से। सामर्थी हैं

सो को मैं ने लूटन लिया था छह भी मुक्त - को देना पड़ा॥

प्र। दे परमेश्वर तू तो मेरी मूकता की जानता दे

थीर मेरे दे। प तुमा से किये नहीं हैं॥

ई। दे प्रमु दे सेनाओं के यहावा जो तेरी बाट जोहते दें उन की आशा मेरे कारक न टूटे दे दवारल के परमेश्वर जो तुसी ढूंठते दें उन का मुद्द मेरे कारक काला न दें। ॥

तेरे ही कारण मेरी निन्दा हुई है

थीर मेरा मुद्द लज्जा से द्रंपा है।

द। में प्रपने भाइया के लेखे विराना दुवा

बीर श्रपने चरो भाइयों की दृष्टि में उपरी उद्दर्श हूं ॥ ९। क्योंकि में तेरे भवन की निमित्त जलते जलते

भस्म दुषा

योग , जो निन्दा वे तेरी करते हैं वही निन्दा सुस की सहनी पड़ी है॥

९०। जब में रेक्सर ग्रीर उपयास करके दुःख उठाता था

तव चस से भी मेरी नामधराई ही हुई॥

१९। खीर सब में ठाट की वस्त्र, पाँचने था तब मेरा दृष्टान्त उन में चलता था॥

पर । फाटक को पास वैठनेहारे मेरे विषय वातचीत करते हैं

श्रीर मंदिरा योनेहारे मुर्क पर लगंता हुआ ंगीत गाते हैं है

१३। पर है यद्दाका मेरी प्रार्थना ते। तेरी प्रसन्नता के समय में दे। रही है -दे परमेक्कर भ्रापनी करूका की बहुतायत है ग्रीर बचाने की भाषनी सञ्ची प्रतिश्चा के बनुसार । मेरी सुन से ॥

48 । मुर्भ की दलदल में से चवार कि में ध्रम न जाक

में प्रापने वैरियों से श्रीर ग्रिटरे जल मे से व्रच बाक्त ॥

१५। में घारा में दूय न जाक थीर न में ग्रांटिरे जल में दूय मदं थीर कूए का मुंद मेरे जगर यन्द न दे। ॥ १६। हे पदाया मेरी सुन लें क्योंकि तेरी करणा उत्तम है

यापनी दया की बहुतायत के ब्रनुसार मेरी स्रोर फिर॥

99 । थीर यापने दास से यापना मुद्द फोरे हुए न रह

क्योंकि में सकट में दू से पुर्ती से मेरी सुन ले। १८। मेरे निकट आकर मुक्ते कुढा लें मेरे शत्रुकों से मुक्त को कुटकारा दे। १९। मेरी नामधराई कीर लब्जा कीर कनादर

को तू जानता है

मेरे सब द्रोही तेरे साम्दने है ॥

२०। मेरा दृदय नामधराई के कारण फट गया थीर मेरा रोग असध्य है

थीर में ने किसी तरस खानेदारे की खाशा ता किर्द पर किसी की न पाया

श्रीर शान्ति देनेदारे ठूळता तारदा पर कोई न मिला॥

२१। श्रीर लेगों ने मेरे खाने के लिये विष दिया श्रीर मेरी प्यास व्रुक्ताने के लिये मुक्ते सिरका पिलाया॥

ि २३ । उन का भोजन वागुरः

ं ग्रीर उन के सुख के समय फन्दा बने ॥

न्द्र। उन की यांकों पर श्रंधेरा का चार कि ये देख न सके

श्रीर तू उन की कांट की निरन्तर कंपाता रह ॥

(१) मूल में प्रापने उद्घार की सवाई है। (२) मूल में उम

जार

भेश । उन के कपर कपना रोय मड़का
थीर तेरे कीप की थांच उन की लगे॥
२५ । उन की कायनी उजड़ जाए
उन के डेरा में कोई न रहे॥
२६ । क्योंकि जिस की तू ने मारा ये उस के
पीहे पड़े हैं
थीर जिन की तू ने घायल किया ये उन की
पीडा की चर्चा करते हैं॥

२०। उन के प्रधम्में पर प्रधम्में बढा कीर वे तेरे धम्में की प्राप्त न करें॥ २८। उन का नान जीवन की पुस्तक में से काटा

थीर धिक्मियों के संग लिखा न जाए ॥ २९ । पर में तो दुखी थीर पीडित हू से। दे परमेश्वर तू मेरा चहार करके मुक्ते जंबे स्थान पर बैठा ॥

' ३०। मै गीत गाकर तेरे नाम की स्तुति कर्षगा हैंगर धन्यवाद करता हुआ तेरी वड़ाई कर्षगा ॥ ३९। यह यदेवा की वैल से आधक वरन सींग और खुरवाले वैल से भी अधिक मारगा ॥ ३३। नम लोग इसे देखकर आनीन्त्रत दोंगे दे परमेश्वर के कींजिया तुम्हारा मन हरा है। जार ॥

इइ । क्योकि यदेखा दरिद्रों की स्रोर कान समाता

' ग्रीर श्रपने लोगों की जी यंधुर हैं तुच्छ नही स्नानता॥

३४। स्वर्ग थै।र पृचिद्यी

थीर सारा समुद्र अपने सब जीव जन्तुओं समेत उस की स्तुति करें॥

इध । ख्योकि परमेश्वर सिय्योन् का बहार करेगा श्रीर यहूदा के नगरीं की वसारगा

बीर लोग फिर यहां यसकर उस के खिकारी की जाएंगे॥

इदै। उस को दासें। का खंश उस की व्यपने भाग ने पाएगा

ं और उस के नाम के प्रेमी उस में वास करेंगे॥

प्रधान बजानेहारे के लिये। दाऊद का । स्नरक कराने के लिये।

### 90. हे परमेश्वर मुक्ते कुड़ाने के लिये

हे यदावा मेरी सहायता करने की फुर्ती कर॥ ३। जो मेरे प्राय के खोजी हैं उन की आशा ठूटे श्रीर मुंद काला है। सा का मेरी द्वानि से प्रसन्न दीते हैं सा पीछे हटाये थीर निरादर किये जाएं॥ । जी कहते हैं खाहा खाहा में यावनी लक्जा के मारे उसटे फेरे जाएं॥ 8। जितने तुभी ठूंठ्ते हैं से। सब तेरे कारक चपित श्रीर श्रामन्दित हो ग्रीर को तेरा उद्घार चाहते हैं से निरन्तर कहते रहें कि परमेश्वर की बड़ाई हो॥ ध । मैं तो दीन श्रीर दरिद्र इं चे परमेश्वर मेरे लिये फुर्ती कर तू मेरा सहायक थीर हुडानेहारा है हे यद्दीवा विलंब न कर ॥

## 9१. हे यद्दीया में तेरा शरखांशत हूं

मेरी खाशा कमी टूटने न पाए"॥

२। तू की धम्मी है से मुक्ते कुड़ा बीर कवार
मेरी खोर कान लगा खार मेरा चढ़ार कर ॥

३। मेरे लिये ऐसा घटानवाला धाम बन किस
में मैं नित्य का सकूं
तू ने मेरे चढ़ार की खाचा तो दिई है
क्वोंकि तू मेरी ढांग बीर मेरा गढ़ ठहरा है॥

8। हे मेरे परमेश्वर दुष्ट के
बीर कुटिल खीर कूर मनुष्य के हाथ से मेरी
रक्षा कर॥

५। क्वोंकि हे प्रमु यहावा में तेरी हो बाट
जीहता खाया हूं

वचपन से मेरा खाधार तू है॥

६। में गर्भ से निकलते ही सुमा से संभाला गया मुमी मा को कोख से तु ही ने मिकाला चे। में नित्य तेरी स्तुति करता रहंगा ॥ o । में बहुतीं के लिये चमत्कार बना है, ·, पर त मेरा दृढ् शरणस्थान है॥ , द।,मेरे मुद्द से तेरा गुगानुवाद श्रीर दिन भर तेरी श्रीमा का वर्णन बहुत इया करे॥ र । ब्रुढाचे के समय मेरा त्याग म कर जब मेरा बल घटे तब मुम की छोड़ न दे। १०। क्योंकि मेरे शत्रु मेरे विषय धार्त करते है थीर जी मेरे प्राय की ताक में हैं से। श्रापस में यह सम्मति करते हैं कि, ११। परमेश्वर ने उस की छोड़ टिया है . उस का पीछा करके उसे पकड ला क्योंकि उस का कोर्द छुड़ानेहारा नही॥ १२। हे परमेश्वर सुक्त से दूर न रह हे मेरे परमेश्वर मेरी सहायता के लिये फुर्ती कर। प्रा को मेरे प्राय के विरोधी हैं उन की बाशा टूटे थार उन का अन्त दे। जार की मेरी द्वानि के खिमलापी दे से नामधराई थीर अनादर मे गड़ जाएं॥ **98। में तो निरन्तर खाधा लगाये रहुगा** थीर तेरी स्तृति अधिक अधिक करता जाउंगा॥ १५। में अपने मुंह से तेरे धर्मा का थीर तेरे किये हुए चढ़ार का वर्णन दिन भर करता ती रहुगा पर उन का पूरा व्योरा जाना भी नही जाता ॥ १६। में प्रसुयदीवाको पराक्रस की कामी का वर्णन करता हुआ आसंगा मै केवल सेरे ही धर्मा की चर्चा किया करंगा। १७। हे परमेश्वर तूतो मुम को वचपन छी से सिखाता खाया है थीर श्रव लो में तेरे शाष्ट्रचर्णकर्मी का प्रचार करता प्राया है। १८। से हे परमेश्चर जब में ब्रुढ़ा हो जातं श्रीर मेरे बाल एक जार तब भी मुक्ते न के। इ सव सो मै यानेवाली पीठी के साती की तरा वाहुबल थीर सब उत्पन्न दोनेहारी की तेरा पराक्रम सुनाता रहुगा ॥ १९ । खीर हे परमेश्वर तेरा धर्म स्रोत महाम है बौर तूं जिस ने महाकार्य किये दें दे परमेश्वर तेरे मुख्य कीन दे॥ २०। तूने ते। इस से बहुत थै।र काँठन कप्ट मुगताये ता दे पर अब फिरके इस की जिलाएगा थीर पृधिवी के गरिरे गड़रे में से स्वार लेगा ॥ २९। तू मेरी वहाई की वकाणा खीर फिरके मुक्ते ज्ञान्ति देशा ॥ २२ । हे मेरे परमेश्वर मै भी सेरी सद्वाई का धन्यवाद सारंगी वचाकर गार्जगा द्वे द्वाएल् के पवित्र में बीका बवाकर तेरा भजन गार्जगा ॥ २३। जब में तेरा भजन गार्जगा तब सपने मुंच से थीर अपने जीव से भी की तूने वचा लिया दै जयजयकार करंगा॥ 48। थीर में तेरे धर्म की चर्चा दिन भर करता रहगा क्योंकि की मेरी दानि के अभिलापी चे उन को यात्रा टूट गर्भ यौर मुंह काले हा गये हैं। सुलेगान का।

97. हे परमेश्वर राजा की अपने नियम वता

राजपुत्र को अपना धर्मा विश्वा ॥
२। वह तेरी प्रका का न्याय धर्मा से
खीर तेरे दीन लोगों का न्याय ठीक ठीक
सुकारगा॥

३। पहाड़ें। थीर पहाड़ियें से प्रका के लिये धर्म के द्वारा शान्ति मिला करेगी॥ 8। यह प्रका से के दीन लेगों का न्याय करेगा थीर दरिद्र लेगीं की यवारगा
थीर खन्धेर करनेहारे की चूर करेगा ॥
५ । जय लें सूर्य भीर चन्द्रमा धने रहेंगे
तय लें लेगा पीड़ी पीड़ी तराभय मानते रहेगे ॥
६ । यह घास की रूटी पर घरसनेहारे मेद थीर भूमि सींसनेहारों किंद्रमां के समान द्वागा ॥
० । उस के दिनों में धर्मी फूले फलेंगे
थीर खय लें चद्रमा यना रहेगा तय लें णानि

द। श्रीर घए समुद्र से समुद्र लें। श्रीर मदानद से पृथियों की छोर लें। प्रभुता करेगा ॥

देशा ॥

देश के सास्ट्रेन जंगल के रहनेहारे घुटने टेकेंगे

भीर उस के चत्रु माटी चार्टगे ॥

१० । तर्णीम् भीरद्वीपद्वीपके राजा मेट ले आणंगे

घया कीर सवा दोनों के राजा द्रव्य पहुचाएंगे ॥

१९ । सारे राजा उस की दबस्यत् करेंगे
, जाति जाति के लेगा उसके अधीन है। जाएंगे ॥

१२ । क्योंकि यह दोहाई देनेहारे दरिद्र की खीर दुःशी कीर असहाय मनुष्य की उवारेगा ॥

१३ । यह कंगाल भीर दरिद्र पर तरस शाएगा थीर दरिद्रों के प्रायों की यचाएगा ॥

१४ । यह उन के प्रायों की अधेर धीर उपदय से कुडा लेगा

थै। उन का लेष्ट्र उस की दृष्टि में अनमोल उत्तरेगा। १५। वद तो जीता रदेगा कीर यवा के सेने में से उस की दिया जाएगा

में से उस की दिया जाएगा लोग उस की लिये नित्य प्रार्थना करेंगे और दिन सर उस की धन्य कहते रहेंगे॥ पह । देश में पहाडों की चोटिया पर बहुत सा श्रम होगा

जिस की वालें लवानीन् के देवदादका की नाई भूमेंगी

थीर नगर के लेगा घाच की नाई लदलहारंगे॥ १७। उस का नाम सदा बना रहेगा

जब लों सूर्य यना रहेगा तब लों उस का नाम

नित्य नया द्वाता रहेगा
थीर लेगा अपने की उर्च की कारण धन्य गिनेंगी
सारी जातियां उस की भाग्यधान कहेगी॥
१८। धन्य दे यदावा परमेश्वर ना इसएल् का
परमेश्वर है

बारवर्णकार्म केवल घटी करता है। १९। श्रीर उस का महिसायुक्त नाम सर्वदा धग्य रहेगा

श्रीर सारी पृथियी उसकी महिमा से परिपूर्ण देखी जामेन् फिर जामेन्॥

२०। यिथे के पुत्र दासद की प्रार्थनाम सगाप्त पुर्द ।

#### तीसरा भाग।

भासाप् का भजन ।

93. स्चमुच इसारल की वर्षात् शृष्ठ मनयासा को सिये

परमेश्यर भला है # २। मेरे पांच तो ठला चाहते चे मेरे पैर फिसल जाने ही घर घे॥ इ। क्योंकि जब में दुष्टों का जुधल देखता था तब उन धंमखिडयां के विषय डाए करता था॥

8 । क्योंकि उन को मृत्युकारक बाधाएं नहीं होतीं उन का यल खटूट रहता है। १। उन की दूसरे मनुष्यों की नाई कप्ट नहीं द्वाता

श्रीर श्रीर मनुष्यों के समान उन पर विपत्ति नहीं पड़ती ॥

है। इस कारण अहकार उन की गले का छार बना

चन का खोढ़ना चपद्रव है।

, १। उन की खाखे चर्की में से सलकती हैं।

उन के मन की भावनाएं उमग्डती हैं॥

द। वे ठट्टा मारते खैार दुष्टता से अधेर की बात वालते हैं

वे डीगमारते हैं।॥

र । वे नाना स्वर्ग में बैठे दुर बे।लते हैं।

श्रीर वे पृथिवी में वे।लते फिरते हैं।॥

९०। तामी उस की प्रवा इधर लैंडि आएगी बीर उन की भरे दुग पात का जल मिलेगा ॥

११। फिर वे कहते हैं कि ईश्वर कैसे जानता है

क्या परमप्रधान की कुछ जान,है॥

१२। देखा ये ता दुष्ट लाग हैं

तीमी चदा सुमागी रहकर धन सर्पात खटारते रहते हैं॥

पड़। निश्चय में ने जो अपने हृदय की। शुद्ध किया श्रीर श्रपने हाथे। की निर्दीयता में धीया है से। सक्ष व्यर्थ है।

98। क्योंकि में लगातार मार खाता आया हूं बीर भार भार का मेरी ताड़ना होती खाई है। १५। यदि में रेसा ही कहना ठानता

सो में सेरे जडकों के समाज की धोखा

१६। इस बात के समकते के लिये सेचित सेचित यह मेरी दृष्टि में तब लें। प्रति क्विंडिन ठचरी, ९७। अब लें। में ने ईश्वर के पवित्रस्थान मे

जाकर ,

चन सोगों के परिखास की न विचारा॥

१८। निश्चय तू उन्दे फिरुल दे स्थानी मे रखता श्रीर गिराकार सत्यानाथ कर देता है। १९। यहा ये क्या भर मे कैसे उनड़ गये हैं चे मिट गये ये घयराते घयराते नाथ है। गये हैं॥

२०। जीवे जागनेशारा स्वाप्न को तुष्व जानता है वैवे शी थे प्रमु जब तू उटेगा तब उन को काया सा समभक्षर तुष्क जानेगा ॥ २९। मेरा मन ते। चिटचिटा शा गया

मेरा अन्त.करण किंद गया था॥

३२। मे तो यशु सरीखा या खार समसता न या

मै तेरे सा रदकर भी पशु वन गया था ॥ २३। तीभी मै निरन्तर तेरे सा दी था

वह । तासा म । नरन्तर तर सम द्या पा

तू ने मेरे दक्षिने दाय को पकड़ रक्ता॥ २८। तू सम्मति देता दुखा मेरी खगुवाई करेगा

श्रीर पीक्टे मेरी महिमा करके मुक्त की अपने

पास रक्खेगा ॥ २५ । स्वर्ग में मेरा श्रीर कीन है

तेरे चंग रहते हुए में पृष्यियी पर भी जुढ़ नहीं

र्द । मेरे तन थीर मन दोनों तो द्वार गये दें परन्तु परमेश्वर सर्थदा के लिये मेरा माग थीर

मेरे मन की चटान बना है। २०। जो तुम से दूर रहते है ये तो नाथ होंगे जो कोई तेरे विक्ट्ट व्यक्तिचार करता है उस

को तू विनाध करता है।

२८ । परन्तु परमेश्वर के समीप रदना यही मेरे लिये भला है

मै ने प्रमु यद्दाद्या के। खपना शरकस्थान माना है जिस से तेरे मद्य कामीं का वर्खन करू ॥ श्रासाष का मस्तीस ।

98. हे परमेश्चर तू ने इमें क्यों सदा की विषय है।

तेरी काषाविन का धूआ तेरी खराई की भेड़े। के विष्टु क्यों चठ रहा है।

२। अपनी मण्डली की जिसे तूने प्राचीनकाल में माल लिया था

<sup>(</sup>१) जूस में ये करे पर से बासते हैं।

<sup>(</sup>र) मूल में, उन की जीम एशिवी में चलती है।

भीर अपने , निज भाग का गोत्र दोने के लिये हुड़ा लिया था

बीर इस सिक्यान् पर्वत की भी जिस पर तू ने वास किया था स्मरण कर ॥

३। सदा को उताड़ों की खोर पधार

शत्रु ने तो पवित्रस्थान में सब कुछ विगाङ् दिया है।

8। तेरे द्रोही तेरे सभास्थान के बीच गरजे उन्हों ने खपनी ही ध्वजायों को चिन्द ठहराया॥

प्र। वे रेसे,देख पहे

कि माना घने वन के पेड़ों पर कुरहाड़े चठा रहे हैं॥

ई। ग्रीर प्रख वे उस भवन की नक्काशी की कुल्हाड़ियों ग्रीर इधीड़ों से एक दम तीड डालते हैं॥

छ। उन्दों ने सेरे पवित्रस्थान की स्नाम में भीक दिया

श्रीर सेरे नाम के नियास की गिराकर अग्रुह कर हाला है॥

द। उन्देश ने सन में कहा है कि इस इन की एक दम दवा दें

-, उन्हे। ने इस देश में ईश्वर की सब समास्याने। की फूक दिया है॥

, ९ ।, इस की प्रपने सकेत नहीं देख पड़ते प्रव कोई नवी नहीं रहा

। न दमारे बीच कोई जानता है कि कब ले। । । १०। वे परमेश्वर द्रोदी कब लें नामधराई

करता रहेगा

क्या शतु तेरे माम की निन्दा सदा करता रहेगा।।
११। तू अपना दोंद्रना, हाय, क्यो रेको रहता है
एसे अपनी क्रांती पर से उठाकर उन का अन्त

१२। परमेश्वर ते। प्राचीनकाल से मेरा राजा है वह पृथिकी पर रहार के काम करता द्याया है। १३। तू ने ते। प्रपनी शक्ति से समुद्र की दे। भाग किया

तूं ने तो जलं में मगरमच्छी के सिरी की फीड़ दिया। 98। तू ने तोः लिट्यातानीं के सिर टुकड़े ,टुकड़े करके

कंग्रां कान्तुयों की खिला दिये॥
१५। तूने तो सेता खीलकर कल की धारा बहाई
तूने ती बारहमासी नदियों की सुखा डाला॥
१६। दिन तेरा है रात भी तेरी है
सूर्य थीर चद्रमा की तूने स्थिर किया है॥
१९। तूने ती पृष्यिती के सब, सियानी की

ठहराया धूयकाल खीर जाड़ा दोनों तू ने ठहराये हैं॥ १८। हे यहीवा स्मरण कर कि शत्रु ने नामधराई

किई है श्रीर मुक् लोगों ने तेरे नाम को निन्दा किई है॥ १९। अपनी पिण्डुकी के प्राय के। वनपशु के

वश मेन कर दें अपने दीन जनों की सदाकी लियेन विसरा॥ ५०। अपनी वाचाकी सुधि से

क्यों कि देश के अधेरे स्थान अधेर के घरों से भरपूर हैं।।

२१। पिषे दुए जन की निरादर दीकर लाटना न पड़े

दोन धीर दरिद्र लोग तेरे नाम की स्तुति करने पारं॥

२२ । दे परमेश्वर उठ प्रपना मुकट्टमा प्राप हो लड तेरी की नामधराई मूठ से दिन भर देती रहती है से स्मरण कर ॥

२३। श्रापने द्रोहियो का घड़ा बोल न भूल सेरे विरोधियों का कोलाइल तो निरन्तर छठता रहता है ॥

प्रधात बजानेहारे के लिये। यानूतगृहेत् । यासाप् का भजन। गीत।

७५. हे परमेख्वर इम तेरा धन्यवाद करते

इस तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तेरा नास प्रगट हुआ है

<sup>(</sup>१) अधीत् गाय न कर्। (२) जूल ने निकट।

तेरे बाइचर्यकर्मी का वर्यन है। रहा है। ३। जब ठीक समय श्राएगा तब में आप हो ठीक ठीक न्याय करंगा। 3। पृथिबी अपने सब रहनेहारीं समेत गल रही है में उस के खंभी की थाने हैं। रेका। 8। में ने घमंडियों से कहा कि घमण्ड मत करे। श्रीर दुष्ट्रों से कि सींग जंबा मत करे।॥ ध्। अपना सींग बहुत जचा मत करी न सिर चठाकर किठाई की बात बाला॥ है। क्योंकि बढतो न तो पूरब से न पाँकिम से श्रीर न जंगल की छोर से पाती है। छ। परन्तु परमेश्वर ही न्यायी है वह रक की घटाता थार दूसरे की बढ़ाता है। ८। यदेखा के छात्र में एक कटोरा है जिस में का दाखमधु फेना रहा है चर में मसाला मिला है थीर घह उस में से चंडेलता है निश्चय उस की तलकट तक पृष्यियी के सब द्रष्ट लाग पी कारंगे ॥ र । पर मे ते। सदा प्रचार करता रहूंगा मै याकुछ के परमेश्वर का भजन गाउँगा ॥ ९०। क्षीर दुष्टा के सब सींगी की में काट डालुगा पर धर्मी के सींग कंचे किये जाएंगे ॥

### 9ई • प्रमेश्वर यहूदा मे जाना गया है

प्रधान वजानेहारे के लिये। तारवाले याजा के साथ।

भाषापृका मलन । गीत ।

उस का नाम इसारल् में महान् हुआं है ॥
३। बीर उस का मगड़प शालेम् में "
बीर उस का धाम सिय्योन् में है ॥
३। यहा उस ने चमचमाते तीरा की '
बीर ठाल बीर तलवार तोड़कर निर्दान लड़ाई
धी की तोड डाला हैं। रेशा ॥
8। दे परमेश्वर तू तो ज्योतिमय है

(१) मूल में न गर्दन से।

(२) मूल में निवाह निवादकर पीएते।

तू अदेर से भरे हुए पहाड़ों से श्राधिक मदान है। ५। हुक सनवाले लुट गये और भारी नीद में पड़े हैं

श्रीर शूरबीरें में से किसो का' द्वाध न चला ॥

ई। हे याकूछ के परमेश्वर तेरी घुडकी से रचे। समेत घोड़े भारी नींद में पड़े॥

। केवल तू शी भययोग्य है

श्रीर जब तू कीप करने लगे तब तेरे साम्दने कीन खढा रच सकेगा॥

द। तूने स्वर्ग से निर्णय का वचन सुनाया पृष्यित्री उस समय सुनकर डर गई कीर खुप रही,

ए। जब परमेश्वर न्याय करने की।

श्रीर पृथिकी के सब नम्र लोगों का उद्घार करने की सठा। वेला "

१० । निश्चय मनुष्य की जलजलाइट तेरी स्तुति
 का कारव देा जाएगी

कीर जे। जलजलाइट रह जार उस की तू रीकेंगा॥

१९। श्रयने घरमेश्रवर यहावा की मन्तत माना
 श्रीर प्ररीभी करेा

घद जो भय को योग्य है या उस को खास पास को सब रहनेहारे मेंट ले खाएं॥

भ १२ । वह तो प्रधानों का ख्रांसमान मिटा देशा वह पृथियों के राजाओं की भयवास्य जान पहता है।

प्रयान वजानेहारे के लिये। यदुतून की । ' भासापु का। भजन।

99. में परमेश्वर की देशहाई चिल्ला चिल्लाकर

मै प्रमिश्वर की दोहाई दूंगा और वह मेरी खोर, कान लगाएगा।

२। यंकंट के दिन में प्रमुकी खोर्ज में लगा रात को मेरा द्वाय फैला रहा थ्रीर ठीलान दुवा

(१) मूल ने निला। (१) मूल नें. आरंगे।

मुक्त की ज्ञान्सि बार्च ही नहीं। ह। मे परमेश्वर का स्मरण कर करके कह-रता इं में चिन्ता करते करते मुर्कित दे। चला हूं। 8। तू मुक्ते कपकी लगने नहीं देता में रेसा घबराया दें कि मेरे मुद्द से खात नहीं निकलती ॥ **५ । में ने प्राचीनकाल के दिनी की** थीर युग युग के बरसें की सीचा है। है। मै रात के समय अपने गीत की स्मरण करता थीर मन में घ्यान करता श्रीर जी में भली भांति विचार करता है। ०। क्या प्रभु युग युग के लिये क्रीड़ देशा थीर फिर कभी प्रसन्न न होगा॥ द। क्या उस की क्षरता सदा के लिये जाती क्या उद का वचन पीठी पीठी के लिये निरमल दे। गया है ॥ ९। क्या ईप्रवर बनुग्रद करने की भूल गया क्या उस ने कीप करके श्रपनी सारी दया की राक रक्खा है। चेला १०। में ने कहा यह ता मेरी दुर्घलता ही है परन्तु परमप्रधान को ददिने दाध को बरसी का विषारता हूं ॥ ११। में याद के बढ़े कामी की खर्चा कदंगा निश्चय में तेरे प्राचीनकालयाले खद्भुत कामें की रमर्ग करूंगा 🛚 १२। में तेरे सब कामें। पर ध्यान कवंगा श्रीर तेरे बड़े कामें। की सेव्या ॥ **१३। हे परमेश्वर तेरी ग्रांत पवित्रता की है** कीन सा देवता परमेश्वर के तुरव बङ्गा है। १८। यद्भुत काम करनेद्वारा ईश्वर तू हो है तू ने देश देश के लागों पर अपनी शक्ति प्रगट किई है॥ १५। तू ने खपने मुख्यल से खपनी प्रका

याकृत थीर यूसुक के वंश की हुड़ा लिया। **१६ । दे परमेश्वर जल में सुक्ते देखा** 1 3 जल को तुमी देखनें से पीड़ें उठीं गाँहरा सागर भी व्याकुल हुया ॥ १७। मेघो से बही, वर्षा हुई याकाश से शब्द हुया फिर तेरे तीर इधर उधर खले । १८। बवयहर में तेरे गरजने का गट्द सुन पड़ा जात विजली से प्रकाशित हुआ गुणियी कांपी थै।र दिल गई ॥ १९। तेरा मार्ग समुद्र में बीर तेरा रास्ता ग्राहिरे जल में हुआ। बीर तेरे पांचां के चिन्द देख न पहे। २०। तू ने मूसा थीर दावन के द्वारा श्रपनी प्रजा की अगुवाई भेड़ों की सी किई॥

१८ हे मेरी प्रका मेरी शिक्षा सुन मेरे वचनों की थोर कान लगा। र में अपना मुंद नीतिवचन कदने के लिये खोलूंगा

यासाप् का मस्कील् ।

में प्राचीनकाल की गुप्त बातें कहूंगा ॥
३। जिन वातीं की हम ने सुना थीर जान लिया
थीर हमारे बापदादों ने हम से वर्णन किया है,
8। उन्हें हम उन की सन्तान से गुप्त न रक्खेंगे
पर हीनहार पीढ़ी के लेगों से
यदीवा का गुमानुवाद थीर उस के सामर्थ्य थीर

खारवर्णकार्मी का वर्णन करेंगे॥

५ । उस ने ती याकूव में एक चितानी ठहराई
खीर द्वारल् में एक व्यवस्था चलाई
उन के विषय उस ने हमारे पितरा का खादा विदे
कि तुम दन्हें खपने खपने लड़केबाली की बताना,

६। इस लिये कि सानेहारी पीठी के लेगा श्रार्थात् लेग लड़केबाले उत्पन्न दोनेहारे दें से इन्हें जानें , ग्रीर अपने भपने लहकेवालों से दन का वखान करने में चदात हों, D । जिस , से वे परमेश्वर का खासरा करें ग्रीर ईश्वर के बड़े कामी की मूल न जाएं छीर उस की खाडाखी की पालते रहें, द। थीर अपने पितरी के समान न ही क्योंकि उस पीकी के लेगा तो इठीले और दंशदत घे , श्रीर उन्हें। ने श्रपना मन द्रुट न किया था थीर न उन का थात्मा ईश्वर की थीर शहा रहा ॥ १। एप्रीमियों ने सा शस्त्रधारी। स्नार धनुर्धारी द्वाने पर भी युद्ध को समय पीठ फोरी ॥ १०। उन्हों ने परमेश्वर की वाचा पूरी न थीर उस की व्यवस्था पर चलने की नकारा, १९। श्रीर उस के बड़े कामीं की श्रीर जी ब्राञ्चर्यकर्मा उस ने उन के साम्हने किये श्रे **उन को विस्ता दिया ॥** १२। उस ने तो उन के बापदादों के सन्मुख मिस देश के सेाधन् के मैदान में खद्भत कर्मा किये घे। १३। उस ने समुद्र को दो भाग करके उन्हें

पार कार दिया श्रीर जल की केर की नाई खड़ा कर दिया॥ १८। श्रीर उस ने दिन की ती बादल के श्रीर रात भर श्रीरन के प्रकाश के द्वारा उन की श्रमुखाई किई॥

१५। वह जंगल में घटानें फाड़ फाडकर उन को माना गहिरे खलाश्यों से मनमानते दिलाता था-॥

१६। वस ने कांग हो भी धाराएं निकालीं कीर नदियों का सा जल बहाया॥ १६। तीभी वे फिर सस के विस्तु अधिक पाप करते गये

भार निर्जल देश से परमप्रधान को विषद्ध उठते रहे॥

१८। श्रीर श्रापनी चाइ के श्रनुसार भी जन मांगकर मन हो मन चेश्वर की परीचा कि चे॥ १९। श्रीर वे परमेश्वर के विष्टु वीसे श्रीर कहने समें क्या चेश्वर जंगल में मेज समा

२०। उस ने चर्टान पर मारके जल बहा तो दिया 'ग्रीर धाराएं उमग्र चलीं पर क्या बह रोटी भी दे सकती क्या बह ग्रपनी प्रजा के लिये मांस भी तैयार

कर सकता ॥

२१। से यहावा सुनकर रोय से भर गया
तब याकूब के बोच जाग लगी
स्रोर इसारल् के विरुद्ध कीय भड़का ॥

भर्म लिये कि सन्दी ने परमेश्वर पर
विश्वास न रक्का

न उस की उद्घार करने की यक्ति पर भरोसा किया ।

२३। तीमी उस ने खाकाय की पाचा दिई

थीर स्थर्ग के द्वारों की खोला ॥

२८। थीर उन के लिये खाने की मान् अरसाया
थीर उन्हें स्थर्ग का अन्न दिया ॥

२५। उन की प्राप्तीरों की सी राटी मिली
उस ने उन की मनमानते भीजन दिया ॥

२६। उस ने खाकाय से प्राप्ताई की चलाया
थीर यपनी यक्ति से दिखनीहिया वहाई ॥

२०। थीर उन के लिये मांस धूलि की नाई

यहत अरसाया

थीर समुद्र की खालू के समान चनिनित पंकी भेजे,

२८ । श्रीर उन की कावनी के बीच उन के निवासों की चारों श्रीर शिराये ॥ २९ । से वे खाकर श्रीत तृप्त हुए श्रीर उस ने उन की कामना पूरी किई ॥ ३० । उन की कामना बनी ही रही । उन का मीजन उन के मुंद ही में था,

<sup>(</sup>१) मूल में जीव। (२) मूल में ये प्रापनी खप्ता से बिराने न हुए थे।

३१। कि परमेश्वर का कीप उन पर भड़का थै।र उस ने उन के दृष्टुपुष्टीं के। घात किया थ्रीर दखाएल् के जवानी की गिरा दिया॥ ३२। इतने पर भी वे और श्रीधक पाप करते ग्रये थीर परमेश्वर, के ब्राइचर्यकर्मी की प्रतीति न किई॥ इड । से उस ने उन के दिनों की व्यर्थ प्रम में थीर उन के वरशें की घवराइट में कटवाया॥ ३४। अय जब वर उन्हें घात करने लगता सब सब वे इस की पूछते थे श्रीर फिरके ईश्वर की यव से खी जते थे। **५५ । थीर उन की स्मरण दे**ला था कि परमे-क्टर चमारी चटान है ्रश्रीर परमवधान ईप्कर दमारा कुडानेहारा है। इई। तैं।भी उन्दों ने उस से चापलुसी किई थार वे उस से क्रूठ वाले॥ इ०। क्योंकि उन का दृदय उस की स्रोर द्रुक्त न या न वे उस की घाचा के विषय सच्चे घे॥ इद। पर यह जी दयालु है से। प्राधमी की क्षीपता थार नाम नहीं करता वह बार वार अपने काप का ठगड़ा करता थीर खपनी जलकलाइट की पूरी रीति से भड़काने नहीं देता ॥ इर । से उस का स्मरण हुआ कि ये नाशमान हैं ये यायु के समान है जो चली जाती श्रीर लीट नहीं प्राती ॥ 80 । उन्हों ने कितनी ही बार जंगल में उस से वलवा किया थीर निर्जल देश में उस की सदास किया॥ ४१। वे फिरको ईश्वर की परीका करते थीर इसारल्के पछित्र की खेदित करते थे॥ 8३। उन्देश ने न ते। उस का मुजवल समरण किया

न यह दिन जय उस ने उन की दोही के का से कुहाया था, ४३। कि उस ने क्यों कर श्रपने चिन्द मिस में बीर अपने चमत्कार से अन् के मैदान में किये थे॥ ४४। उस ने ते। मिसियो। की नहरी की लोड़ वना साला थीर वे अपनी नदियां का जल पी न सके॥ 84 । उस ने उन की बीच डांस भेजे जिन्दों ने उन्हें काट खाया ॥ थीर मेरहक भी भेजे जिन्हों ने उन का विशाइ किया ॥ 8६ । थ्रीर उस ने उन की भूमि की उपज कीडें। की श्रीर उन की खेतीबारी टिड्डियों की बिसा विद्यो ॥ 80 । उस ने उन की दाखलताकी की की ही से थीर उन की गुलरें। के। बड़े बड़े पत्थर वरसाकर नाश किया ॥ 8द । उस ने उन के पशुष्यों की छोली से थीर उन के दोरों की विजलिया से मिटा दिया। % । उस ने उन को ऊपर अपना प्रचारह की प क्रोध छै।र राष भइकाया थीर उन्दे चंत्रट में हाला श्रीर दुखदाई दूतें का दल भेजा॥ ५०। उस ने अपने काप का मार्ग खाला थीर उन के प्राची की मृत्य से न बचाया पर उन की मरी के वश कर दिया। 49 । बीर मिस्र में के सब पहिलोठों की मारा को दाम् के डेरीं में पादय के पहिले फल घे, प्र। यर ष्यपनी प्रजा को भेड अकरियों की नाई पयान कराया बीर जगत में उन की प्रगुवाई प्राुप्ती के

भूगड की सी किई ॥

भूइ। सा वे ते। उस के चलाने से बेखटके चले

क्रीर उन की क्रुक्ट भय न हुग्रा

<sup>(</sup>१) मूल में, गास ।

<sup>(</sup>१) मूल में उम।

<sup>(</sup>२) मूल में समयर फिया।

पर उन की शत्रु समुद्र में दूख गये। पृष्ठ । बीर उस ने उन की अपने प्रवित्र देश के विवाने ली इसी पहाडी देश में पहुचाया जा उस ने अपने दिहिने हाथ से प्राप्त किया था। १५। धीर उस ने उन के साम्हने से बन्यनातियों को भगा दिया थीर उन की भूमि की डीरी से माप मापकर बाट दिया थीर इवारल के गोर्थ का उन के हेरी में बसाया ॥ **५६ । परन्तु उन्हों ने परमप्रधान परमेश्वर की** परीचा किई खीर उस से बलका किया खीर उस की चितानियों की न माना, ५०। यौर सुड़कर अपने पुरुखाओं की नाई विद्वासघात किया उन्हों ने निकसी धनुप की नाई धोखा दिया, भूद । ख्रीर उन्दें। ने कवे स्थान बनाकर उस की रिस विलाई ग्रीर खुदी दुई मूर्तियों के द्वारा उस के जलन चपनाई ॥ ५९ । परमेश्वर युनकर रोप से भर गया श्रीर दखाएल् की विलक्षुल तन दिया ॥ ६०। ख्रीर श्रीला में के निवास षर्थात् उस तंब्र की जी उस ने मनुष्यों के बीच खड़ा किया या त्याग दिया ॥ ६१। थीर श्रपने सामर्थ्य की वंधुयाई मे जाने दिया थीर अपनी शोभा की देशि के वश कर दिया, ६२। थ्रीर अपनी प्रसा की तलवार से मरवा दिया थीर खपने निज भाग के केने पर रेश्य से मर ६३। उन के खवान यात्रा से भस्म हुए थ्रीर उन की कुमारियों के विवाह के गीत न ६४। उन के याजक तलवार से मारे गये चौर उन की विध्वाएं रीने न पार्श्व।

(१) मूल में धासा देनेहारे। (२) मूल में मुद्र गरे।

६५ । तब प्रभु नींद से चौंक सठा बीर ऐसे वीर के समान चठा जा दाखमध्र पीकर **खलकारता** हो ॥ ६६ । खीर उस ने अपने द्रोधियों की मारके पीक्रे हरा दिया श्रीर उन की सदा की नामधराई कराई ॥ ६७। फिर उस ने यूसुफ के तंत्र की तज्ज दिया श्रीर रप्रेम् के गीत्र की न चुना, ६८। पर यहूदा ही को गोत्र को क्रीर क्रपने प्रिय सिय्योन् पर्वत की चुन लिया ॥ इर । श्रीर प्रपने पवित्रस्थान की बहुत जंबा बना दिया थीर पृथिवी के समान स्थिर बनाया चिंस की नेव उस ने सदा के लिये हाली है ॥ ७०। फिर उस ने श्रपने दास दाकद के। चुनकर भेड्यालायों में से ले लिया ॥ ९९। वह उस की वच्चेवाली भेड़ीं की पीड़े पीड़े फिरने से ले स्नाया कि यद उस की प्रचा याकुछ की श्रर्थात् उस के निज माग इसायल् की धरवादी करेश ७२। से। उस ने खरे मन से उन की चरवाही किई श्रीर अपने दाघ की कुग्रलता से उन की

यासाप्काभननः

ष्रगुवाई किई॥

परमेश्वर यान्यकातियां तेरे निका भाग में घुच थाई उन्हों ने तेरे पांवित्र मन्दिर की अशुद्ध किया ग्रीर यवश्रलेम की ही ह ही ही ह कर दिया है॥ ३। उन्हों ने तेरे दासों की लोशों की याकाश की पांचियों का थाहार कर दिया थार तेरे भक्ती का मांच बनेले पशुग्री की विका दिया है॥ ३। उन्हों ने उन का लोडू यदश्रलेम की चारीं श्रीर सल की नाई बहाया थार उन की मिट्टी देनेहारा की ई न रहा॥  पड़े सियों के बीच हमारी नामधराई हुई
 चारे छोर के रहनेहारे इम पर इंसते छैार ठट्ठा करते हैं।

ध । हे यहावा तू कब ली लगातार कीय करता रहेगा

तुम में बाग की सी जलन कव लें भड़कती

दै। जी कातियां तुम को नहीं जानतीं श्रीर जिन राज्यों के लेगा तुम से प्रार्थना नहीं करते

उन्हीं पर प्रपनी सारी जलजलाइट भड़का। । १ । क्योंकि उन्हों ने याकूब की निगल लिया खीर उस के वासस्थान की उजाड़ दिया है। १ । इसारी द्वानि के लिये इसारे पुरक्षाओं के प्रधम्म के कामी की स्मर्ग न कर

तेरी दया इस पर शीघ्र हो। क्योंकि इस बड़ी दुर्दशा में पडे है।

९ । हे हमारे उद्घारकत्ता प्रतमेश्वर अपने नाम की महिमा के निमित्त हमारी उद्घायता कर , श्रीर अपने नाम के निमित्त हम की कुड़ाकर हमारे पापा की ठांप दे॥

९०। अन्यजातियां क्यों कहने पारंकि उन का यरमेश्कर कहा रहा

ष्रपने दासें के खूँन का पलटा लेना ष्रान्यजातियों के बीच इसारे देखते सालूम हो जाएं॥

 ११ । बंधुकों का कराइना तेरे कान लों पहुचे घात देनेहारों को अपने मुखबल के द्वारा खचा।
 १२ । श्रीर दी प्रमु इसारे पढोसियों ने जो तेरी निन्दा किई है

उस का सातगुरा बदला उन की दे। पर्। तब इस की तेरी प्रका और तेरी चराई की भेडें हैं

के। तेरा धन्यवाद कदा करते रहेंगे श्रीर पीढ़ी के पीढ़ी की तेरा गुवानुवाद करते रहेंगे॥ प्रधान वजानेहारे के सिये। शेशम्नीनेदृत् में। भारताप्का। भजन।

## Co. ही इसारत् के चरवादे

तू जो यूसुफ की ष्याखाई भेड़ी की सी करता है से कान लगा

तू को कच्छों पर विराजमान है से खपना तेस दिखा॥

२। रप्रेम् विन्यामीन् श्रीर मनश्ये के साम्हने श्रपना पराफ्रम दिखाकर

हमारा उद्घार करने की था।

३। हे परमेश्वर हम की ज्ये। के त्ये। कर दे भीर अपने मुख का प्रकाश चमका तब हमारा रहार हो जाएगा॥

8। हे सेनाक्षी के परमेश्वर यहीवा

ृतू कछ लें। अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोफित रहेगां॥

५। तूने आंधुको को उन का आहार कार दिया श्रीर मटके भर भरके उन्हे आसूपिल्गि हैं॥

६। तू इसे इसारे पड़े। सियों के सताड़ने का कारण कर देता है

खीर हमारे शत्रु मनमानते ठट्टा करते हैं।।

। हे सेनाखीं की परमेश्वर हम की ज्यें। की त्यें। कर दे

श्रीर अपने मुख का प्रकाश इस पर चमका तक इसारा उद्वार हो जाएगा॥

द। तू मिस्र से एक दाखलता ले स्नाया

धीर श्रन्यकातियों की निकालकर उसे लगा दिया॥

९। तूने उस को लिये स्थान तैयार किया श्रीर उस ने अन्द्र पकड़ी श्रीर क्षकर देश की

भर दियां॥

१०। उस की काया यहाड़ीं घर फैल गई जीर उस की डालियां ईक्टर के देवदाक्यों के समान हुई ॥

१९। उस की शाखारं समुद्र ले। वढ़ गईं

<sup>(</sup>१) मूल में, घापनी जलजलाइट उपहेल ।

<sup>(</sup>१) कार्यात् सासम सासी ।

<sup>(</sup>२) मूख में. घूषा उठाता रहेगा ।

**46**<

थीर उस के श्रेकुर महानद ली फैल गये। १२। फिर तुने उस की खाड़ों की क्यों गिरा कि सारे बटोही उस के करें। की तोड़ लेते॥ पइ। स्नमूबर उस की नाच किये डालता है कीर मैदान के सब पशु उसे घरे लेते है। 98 । हे सेनाओं के परमेश्वर फिर का स्वर्ग से ध्यान देकर देख ग्रीर इस दाखलता की स्धि ले॥ १५। श्रीर जी पीधा तू ने श्रयने दंडिने हाथ से लगाया क्रीर जिस लता की शाखा तूने अपने लिये द्रुळ जिन्हें है उन की सुधि से। १६। वर जल गई वह कर गई है तेरी घुडकी से वे नाश हाते हैं। १९। तरे दक्षिने हाथ की उभाने दुर पुरुष पर तेरा हाथ रक्का रहे उस क्यादमी पर जिसे तूने क्यपने लिये ट्रुट किया है। १८। तब इम लाग तुक्त से न मुर्डेगे तू इस की जिला और इस तुक से प्रार्थना कर सकेरी ११ ९९ । हे सेनार्था के परमेक र प्रदेशवादम की क्यों के त्यों कर दे क्षीर अपने मुख का प्रकाश इस पर चमका तब

प्रधान बजानेहारे के लिये। गितीयू में । आसाप्।

इमारा उद्घार है। जांखा। ॥

दि प्रमिष्ठ की इमारा वल है उस का गीत बानन्द में गांधी का गीत बानन्द में गांधी याकूब के परमेश्वर का जयजयकार करें। ॥

अ । भजन चठाखा डफ बीर मधुर बजनेहारी बीखा थीद इसाएल मेरे मार्गा पर चले ॥

अ । भजन चठाखा डफ बीर मधुर बजनेहारी बीखा थीर बापना द्वाच उन के प्राव्यों की विक्र विचाल ॥

श्रीर पूर्णमासी को दमारे पर्व के दिन नरीसंगा पूर्णमासी करानी गरी

8 । क्योंकि यह ष्रसारल को लिये विधि ' श्रीर याकुव को परमेश्वर का ठहराया हुआ नियम है॥ ५। इस को उस ने ग्रुसुफ में चितानी की रीति पर तब चलाया जब बह मिस देश के विरुद्ध चला वहां में ने एक अनुजानी भाषा हुनी॥ ६। मैं ने उन के कन्धीं पर से बाक्त की चतार दिया उन का टोकरी छ।ना क्रूट गया ॥ छ। तूने सकट में पहकर पुकारा तब मै ने तुभे कुराया वादल गरजने के गुप्त स्थान मे से मै ने तेरी थीर मरीवा नाम सेति के पास तेरी परीका सेला ॥ ८। हे मेरी प्रजा सुन में तुओ चिता देता हू हे इखाएल् भला हा कि तू मेरी सुने॥ र । तेरे बीच पराया ईश्वर न हो न तू और किसी के माने हुए ईश्वर की दण्डयत् करना ॥ १०। तेरा परमेश्वर यहे। वा में हूं जा तुओं मिस देश से निकाल लाया है तू अपना मुंह पसार में रसे भर दूंगा ॥ १९। पर मेरी प्रका ने मेरी न सुनी इसारल् ने मुस की न चाहा॥ १२। सो में ने उस को उस को सन को इट पर के।इ दिया कि यह अपनी ही युक्तियों के अनुसार चले। **१३। यदि मेरी प्रजा मेरी सुने** यदि इसारल् मेरे मार्गा पर चले ॥ १८। तो में इत्याभर में उन की प्रमुखी की दखाऊं श्रीर बापना द्वाय उन की द्रोहियों के विक्र चलाक ॥ चापलूची करनी पडे

(१) मुल में एस।

<sup>(</sup>१) मृस में. घेटा।

पर वे सदाकाल लें वने रहें ॥ १६ । थीर यह उन की उत्तम हे उत्तम मेटू खिलाए थीर में चटान ने के मधु से उन की गृप कर । दासाप का मजन।

#### ८२ प्रमेश्वर की सभा में परमेश्वर धी यहा दे

यह ईग्रहरी के मध्य में न्याय करता है। २। तुम लाग कव ला टेका न्याय करते कीर दुष्टों का पच लेते रहे। गे । चेला ॥ इ। कंगाल खार वयमूर का न्याय चुकास्रो दीन दरिंद्र का विचार धर्म से करे। ॥ है। क्यांज ग्रीर निर्धन की यचा ली दुष्टों के दाच से उन्दे हुहाओ ॥ ध। घेन ता कुछ समभते थीर न जुछ यूमते पर अधेरे में चलते फिरते रहते है पृष्यियी की सारी नेय दिल जाती है। इ । में ने कदा था कि तुम इंग्लार दे। थार सब के सब परहमधान के पुत्र हो, छ। तै।भी तुम मनुष्या की नाई मरोगो थार किसी दाकिम के समान उतारे ल.खोगे ॥ ८। हे परमेश्वर इंड पृष्टियी का न्याय कर क्योंकि सारी जातियों की प्रपने भाग में तू दी लेगा व

गीत। प्रासाप् का भवाग।

८३. हे परमेग्वर मैं।न न रह हे ईश्वर चुप न रह क्रार न मुस्ता २। क्योंकि देख तेरे शत्रु धूम मचा रहे है बीर तेरे वैरिया ने सिर चठाया है। इ। वे चतुराई से तेरी प्रजा की दानि की समाति फरते श्रीर तेरे रवित लेगा के विकह युन्तियां निकालते है ॥

४। उन्हों ने कहा बाक्री इस उन का रेसा नाथ करें कि राज्येन रहे

श्रीर इसारल्का नाम श्रागे की रमरण न रहे॥ **। उन्दों ने एक मन द्याकर युक्ति निकाली** बीर तेरे ही विकट्ठ वाका वाधी है। द। ये ते। रदे। स् के तैयवाले बीर इक्साएली माळाळी बीर हुग्री, **। ग्रायाली ध्यमोमी ध्रमालेकी** श्रीर से।र् समेत पालिश्ती है॥ । इन के संग्र व्यक्ति भी मिल ग्रये उन से भी लातवंशिया की सहारा मिला है। सेला ॥ ए। इन से ऐसा कर जैसा मिद्यानियों से

थीर की थोन् नाले में सीसरा श्रीर याबीन से किया था ॥

१०। जी एन्दोर् मे नाश हुए भीर भूमि के लिये खाद वन राये।। १९। देन को रईकी की। श्रीरेष्ट् कीर जेव्र की सरीखे

, यीर इन के स्व प्रधानों की जेयह स्रीर चरमुज्ञा के समान कर दे ॥

१२। जिल्हों ने कटा या

कि इम परमेश्यर की चराइयां के श्राधिकारी याप दी जारं॥

१३। दे मेरे परमेश्वर इन को सवरहर की धांस के

वा पवन से उडाये हुए भूसे के सरीखे कर दे॥

98 । उस याग की नाई जा यन की भरम करती

भीर उस लीकी नाई जी पदाही की जला देती है,

१५। तू इन्दे अपनी आंधी से भगा श्रीर प्रपने ववरहर से घवरा दे॥ १५। पन की मुद्द की प्राप्ति लिस्जित कर कि दे यदे। या ये तेरे नाम की कुटें।। १९। ये सदा ली लिक्सित ग्रीर घटराये रहे दन के मुद्र काले हीं थीर दन का नाध ह्या जाए, 1 }

<sup>(1)</sup> मूल में छिपाये हुए। (२) मूल में जाति।

१८ । जिस से ये काने कि केवल तू जिस का नाम यहां वा है सारी पृष्यियों के कपर परमप्रधान है। प्रधान बजानेहारे के लिये। गितीयू में। कीरहवंगिया का। मजन।

## ८४. हि हेनाओं के यहीवा

तेरे नियास ख्या हो ग्रिय है ॥

२ । मेरा जीय यहाया के आंग्राना की अभिलापा करते करते मूर्कित हो चला

मेरा तन मन होनों जीयते ईश्वर की पुकार रहे है ॥

३ । हे सेनाओं के यहाया हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर तेरी बेदिया में,
गौरैया की बसेरा
खीर मूपावेनी की घोसला मिला तो है
जिस में बह अपने बसे रवसे ॥

४ । व्या ंदी धन्य है बे जी तेरे भवन में

रहते हैं वे तेरी म्तुति निरन्तर करते रहेगे। नेसा॥ ५। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो सुका से शक्ति पाता

भीर वे जिन की खियोगकी सहक की सुधि रहती है॥

६। वे रोने की तराई में जाते दुए उस की सेती का स्थान बनाते है

फिर व्यरसात की व्यासी वृष्टि उस में आशीय की काशीय उपकाती है ॥

9। वे यन पर वल पाते जाते है

उन में से दूर एक जन सिय्योन् में प्रमेश्वर की श्रपना मुंद दिखाएगा ॥

८। हे सेनायों के परमेण्यर यहाया मेरी प्रार्थना सुन

हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। रेला। रं। हे परमेश्वर हे हमारी ठाल दृष्टि कर भीर भपने श्रामिपिक्त का मुख देख॥ १०। क्योंकि तेरे श्रांगनीं में का एक दिन भीर कहीं के हलार दिन से उत्तम है दुष्टों को देरों में वास करने से आपने परमेश्वर के मवन की देवकी पर खड़ा रहना ही मुक्ते श्रांचक मावता है।।
१९। क्योंकि यहावा परमेश्वर सूर्ण और ठाल है यहावा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा और जी लोग खरी चाल चलते है उन से यह कोई शक्का पदार्थ रख न होडिगा,।।
१२। हे सेनाओं के यहावा |

मधान यजानेहारे के लिये। कीरहवशिया का । भजन।

रखसा है।

## ट्यु. हें यहात्रा तू श्रयने देश पर प्रसन्

तू याकूव की बंधुशाई से लाटा ले श्राया है। रे। तूने अपनी प्रवाकी अधर्म की समा किया श्रीर उस के सारे पाप की कांप दिया है। सेला इ। तूने अपने सारे रोप की शान्त किया थीर थयने भड़के हुए के। प की दूर किया है। 8 । हे हमारे च्हारकर्ता परमेख्वर हम की मेर श्रीर अपनी रिंस इस पर से दूर कर ॥ ध । स्या तू इम पर सदा कापित रहेगा क्या तू पीठी से पीढ़ी लें। की प करता रहेगा। ई। वया तूडम की फिर न जिलास्या कि तेरी प्रजा तुभा में श्रानन्द करे॥ **। है पहाला छपनी करुगा हमें दिखा** श्रीर तू इमारा उद्घार करै। ८। मे कान लगाये रहंगा कि ईश्वर पहीवा वया कहता है वह ती श्रपनी प्रजा से जी उस के भक्त हैं शांति की वार्त कहेगा

पर वे फिरके मूर्खता करने न लगे ॥ ९। निश्चय उस के डरवैयों के उद्घार का समय निकट है

तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा।

(१) मूल ने यापना उद्घार हमें दे।

<sup>(</sup>१) मूल में लिए की बक्ति तुम में है।

१०। करुका श्रीर सञ्चाई आपस में मिल गई हैं धर्म श्रीर मेल ने आपस में सुस्वन किया है ॥
११। पृथियों में से सञ्चाई सगती
श्रीर स्वर्ग से धर्म मुकता है ॥
१२। फिर पद्दीया उत्तम पदार्थ देगा
श्रीर हमारी भूमि अपनी उपज देगी ॥
१३। धर्म उस के बागे बागे खलेगा
थीर उस के पांदी के चिन्दी की एगरे किये मार्ग
यमास्या॥

दाकद की प्रार्थना।

### ८६. हे पहाचा कान लगाकर मेरी मुन ले

वयोक्ति में दीन खार दरिह हू॥ २। नेरे प्राण की रक्षा कर क्योंकि में भक्त हू तु की मेरा परमेश्वर दे से प्रपने दास का जिस का भरेखा सुभ पर चै उद्वार कर ॥ ३। दे प्रभु मुक्त पर व्यनुग्रद कर क्योकि में तुसी की लगातार पुकारता रहता हू॥ ४। भ्रपने दास के मन की भ्रानन्दित कर क्योकि दे प्रभु में अपना मन तेरी ही खोर लगाता हू ॥ ५। वयेकि हे प्रमुनूभक्ता थ्रीर क्रमा करने-भारा दे चीर जितने तुमें युकारते हैं उन सभी के लिये त् व्यति करणामव है॥ ६। चे यदाया मेरी प्रार्थना की श्रीर कान लगा ग्रीर मेरे गिड़गिड़ाने की ध्यान से सुन ॥ । सक्ट के दिन में तुम की प्रकारंगा क्योंकि तू मेरी मुन लेगा॥ द। धे प्रभु देवतायों में से की ई भी तेरे सुख नहीं ग्रीर न किसी के काम तेरे कामी के बराबर हैं॥ ९। पे प्रमु जितनी जातियों की तूने बनाया पै सय थाकर तेरे माम्दने दगडवत् करेंगी बीर होरे नाम की महिमा करेगी॥ ९०। क्योंकि तू मधा थ्रीर प्राव्चर्यकर्म करनेष्टारा है

केवल तू ही परमेख्यर है। ११। हे यहावा वापना मार्ग मुभे दिखा तव में सेरे सत्य गर्ग पर खलंगा मुक्त को एकचित कर कि मैं तेरे नाम का भय सानं ॥ १२। दे प्रभु हे मेरे परमेश्वर मे अपने सारे मन से तेरा धन्यवाद कडंगा थीर तेरे नाम की मंदिमा चदा करता रहुगा ॥ **५३। व्योक्ति तेरी करुगा मेरे कपर यही है** श्रीर तूने मुक्त की श्रधीलेक के तल में जाने से बचा लिया है॥ पत्र। दे परमेश्वर श्रीममानी लोग तो मेरे विकत ਚਨੇ थीर घलात्कारियों का समास मेरे प्राय का खोजी तुषा थीर वे तेरा कुछ विचार नदी रखते॥ १५। पर हे प्रभुतू स्यालु श्रीर ग्रनुग्रहकारी र्देश्या है त विलम्ब से कीय करनेहारा थीर श्रात करका-मय है॥ १६। मेरी ग्रोर फिरके मुक्त पर श्रनुग्रद कर यापने दास की तू जािक दे थ्रीर श्रापमी टासीं के पुत्र का स्ट्वार कर ॥ १९। मेरी भलाई का लक्ष्य दिखा जिसे देखकर मेरे धैरी निराश है। क्योंकि है यदीचा तू ने खाप मेरी सहायता किई थीर मुक्ते शान्ति दिई है। को रहधियोग का। भन्नन। गीत। ८७. यहावा पांचत्र पर्वती पर की ष्रपनी डाली हुई नेव में, २। श्रीर वियोज् के फाटकों मे याक्य के सार निवासी से वळकर प्रोति खता है। ३। दे परमेश्वर के नगर

चेला n

तेरे विषय महिमा की वार्त कही गई हैं।

<sup>(</sup>१) या तेरी नगनी महिना के साथ हुई।

8। में अपने चिन्दारों को चर्चा चलाते समय
रह्य थीर यायेल् की भी चर्चा कहाा
पालिइत् सेार् थीर कूश् की देखे।
यह यहां उत्पन्न दुखा है ॥
भा थीर सिय्येन् के विषय यह कहा काएगा कि
फुलाना फुलाना मनुष्य उस में उत्पन्न हुखा
थीर परमप्रधान खाप हो उस की स्थिर रक्खेगा॥
दे। यदीया जब देश देश की लेगों के नाम
लिखकर गिन लेगा तब यह कहेगा
कि यह यहा उत्पन्न हुखा है। नेला ॥
९। गानेहारे थीर नाचनेहारे टेनों कहेंगे
कि हमारे सारे सेते तुस्ती में पाये जाते हैं॥

भीत । कीरहयियों का भजन । प्रधान बजानेहारे के छिये। भहत्तत्त्रानोत् में । एकु। इवयी हेनाम् का मस्कीत् ।

### **८८.** हो मेरे चद्वारक्षती परमेश्वर यहीवा

मे दिन को थ्रीर रात की तेरे भागे चिह्नाता भाषा हू॥

भावा हूं ॥

३। मेरी प्रार्थना तुम तक पहुंचे

मेरे चिल्लाने की खोर कान लगा ॥

३। क्योंकि मेरा जीय क्लेश से मरा हुआ है

छीर मेरा प्राज्य अधीलोक के निकट पहुंचा है ॥

१। में क्लार में पड़नेहारी में गिना गया

में बलदीन पुरुप के समान हा गया हू ॥

१। में मुदीं के बीच केला गया हू ॥

१। में मुदीं के बीच केला गया हू

छीर की घात हाकर कबर में पड़े हैं
जिन की तू फिर समरण नदी करता

छीर वे तेरी सदायता से रहित हैं

सन के समान में हुआ हूं॥

६। तू ने मुखे गड़े के तल दी में

अधेरे छैर गाँदिरे स्थान में रक्खा है॥

०। तेरी जलकालाइट मुक्ती पर बनी हुई है

कार तू ने यापने सारे तरंगों से मुस्ते दु खा दिया

है। वेशा।

दा तू ने मेरे चिन्हारी की मुस्त, से दूर किया

ग्रीर मुस्त की उन के लेखे घिनीना किया है

में बन्द हूं शीर निकल नहीं सकता।

रे। दु ख भीगते भीगते मेरी थांख धुंधला गई है।

दे यहावा में लगातार तुसे पुकारता श्रीर अपने

हाथ तेरी श्रीर फैलाता थाया हूं।

१०। क्या तू मुटेंं के लिये बहुत काम करेगा

क्या मरे लोग उठकार तेरा धन्यवाद करेंगे।

११। ब्र्या कथर में तेरी करुणा को वा विनाम की दशा में तेरी सञ्चाई का वर्णन किया जाएगा,

पर । क्या तेरे श्रद्धुत काम श्रम्धकार में वा तेरा धर्म विस्तेन की दशा में काना कारगा। पर । पर हे यहावा में ने तेरी दोष्टाई दिन्हें हैं श्रीर भार की मेरी प्रार्थना तुभ तक पहुंचेगी। पर । हे यहावा तू मुभ की क्यों केंद्रता है तू अपना मुख मुभ से क्यों परे रहता है। पर । में बचपन ही से दु की बरन श्रधमूका हूं तुभ से भय काते काते में श्रांत व्याकृत हो। ग्रम हूं।

१६। तेरा क्रोध सुम पर पढ़ा है

चच भय से में मिट गया हू।

१०। वह दिन भर खल की नाई सुमें घेरे रहता है

वह मेरी चारा छोर दिखाई देता है।

१८। तू में मित्र छै। भाईखण्धु देनों की सुम

से दूर किया है

मेरा चिन्हार अधकार ही है।

रतान् 'रजाहवशी का नस्कील् ।

टर् में यहावा की सारी करता के विषय सदा गाता रहूंगा मै तेरी सञ्चाई पीढ़ी से पीढ़ी से सताता रहुंगा॥

<sup>(</sup>१) मूस में स्वाधीन।

<sup>(</sup>२) मूख में. तेरे द्वा से कटे हुए।

<sup>(</sup>१) मूल में देश। (२) मूल में. छिपाये।

२। क्योंकि में ने कहा है कि करवा यदा 🛫 ् यनी रहेगी तू स्वर्ग में भवनी सञ्चाई की खिर खखेगा। इ। में ने कपने चुने हुए हे याचा यांधी में ने प्रापने दास दाहद से किरिया खाई है, श्रा कि मै तेरे घंग की सदा लें। स्थिर रक्खंगा बीर तेरी राजाही की पीड़ी से पीड़ी, सी ्र यनाये रयखंगा । वेसा ॥ प्रीर दे यहोघा स्वर्ग में तेरे खहुत काम की थीर पवित्रों की सभा मे तेरी सम्राई की प्रयसा द्वारारी ॥ ६। क्योंकि प्राकाशमग्दल में यदेश्या के तुल्य ्षीन उद्दरेगा यलवते। के पुत्रों में से कीन है जिस के साथ यद्देश्या की उपमा दिई जाग्गी॥ 0। दंग्वर पवित्रीं की ग्रीष्ट्री में प्रत्यना त्रास के येशय बीर व्यवनी चारी कोर सब रहनेशरी से व्यधिक भववाग्य है ॥ द। ऐ सेनामां के परमेश्वर यहावा चे याच् तरे तुल्य कीन सामधी है तेरी सञ्चार्य ता तेरी चारी खार है ॥ , र। चमुद्र के गर्घको तू ही ते। इता बय उस के तर्रा उठते दें तब तू उन का शाना कर देता है ॥ १०। तूने रक्ष्य की घात किये हुंग की समान कुचल हाला थीर यपने शतुषां की अपने यापुयल से तितर चित्तर किया है॥ ११। प्राकाण तेरा है पृषिधी भी तेरी है अगत थीर की जुड़ उस में है उसे मू ही ने स्थिर किया है ॥ **१३। उत्तर श्रीर दक्किलन की तु ही ने सिरका** ताचार चीर देमें न होरे नाम का जयजय-कार करते हैं।

१३। तेरी भुजा यसवन्त है ्तरा द्वाच चित्तमान खीर तेरा ददिना दाच प्रथल है ॥ , 98 । तोरे विदायन का मूल धर्म्भ थीर न्याय है करवा ग्रीर सञ्चाई तेरे बागे बागे चलती हैं। १॥। यमा ही धन्य है यह समाज जो पानन्द के महाशब्द की पहिचानता है , हे यदे। या वे लेगा तेरे मुख्य के प्रकाश मे चलते है ॥ **९६ । वे सेरे- नाम के देसु दिन ¦भर मगम** रहते दे थ्रीर तेरे धर्मा के कारण मदान् दे जाते हैं॥ ९०। क्यों कि तू उन के यल की ग्रीभा दे थीर खपनी प्रस्तुता से दमारे सींग की जंबा करेगा ॥ १८। वर्षाकि दमारी ढाल यदीवा के वश में है दमारा राजा दकारल् के पवित्र के दाथ मे है। ९९ । रक्ष समय तू ने अपने भक्त को दर्शन देकर यार्त किई थीर कदा में ने सहायता करने का भार एक घीर पर रक्या थीर प्रका में से एक की चुनकर बढ़ाया है। २०। में ने अपने दास दासद की लेकर णपने पवित्र तेल से इस का श्राभिपेक किया है॥ २१। मेरा दाय उस के साथ यना रहेगा क्रीर मेरी भुजा उसे द्रुठ रक्खेगी॥ २२। शतु उस की तंग करने न पारगा ग्रीर न फुटिल जन उस की दु.ख देने २३। श्रीर मे उस के दोहियों की उस के साम्धने से नाथ करंगा श्रीर उस के वैरिया पर विपत्ति डाल्गा, ॥ =8:) पर मेरी सञ्चार्च और करुया उस पर, धनी रहेंगी , ग्रीर, मेरे नाम के द्वारा उस का सींग कचा दे।

सारमा ॥

<sup>(</sup>१) याः कंत्र्यने । .

२५। थ्रीर में समुद्र की उस के द्वाध के नीचे थ्रीर महानदी की उस के दहिने द्वाध के नीचे कर दुगा॥

रिद्ध यह मुझे युकारके कहेगा कि तू मेरा पिता मेरा ईडवर ग्रीर मेरे बचने की चंटान है।

२०। फिर में उस के। अपना पहिलांठा

थीर पृष्यितो के राजाकी पर प्रधान ठहराजगा। विद्यान के अपनी करुया उस पर सदा बनाये

रहूगा

श्रीर मेरी बाचा उस के लिये खटल रहेगी। २९। श्रीर में उस के बंध की सदा बनाये रक्खूंगा श्रीर उस की राजगड़ी स्वर्ग के समान सर्वता रहेगी॥

' ३०। यदि उस के बंध के लोग मेरी व्यवस्था को होर्ड

थीर मेरे नियमा के खनुसार न चर्त, ३९। यदि वे मेरी विधियों की समुद्रीयन करे थीर मेरी खाचाओं की न माने,

३२। तो मैं चन के अपराध का दग्ह सेंटि से श्रीर चन के अधर्म का दग्ह की हों से दंगा।

इह । पर ने अपनी करुणा उस पर से न इटाकंगा कीर न सम्राई त्यागकर कूठा ठएकंगा ॥

३४। मे अपनी वाचा न तीईगा

ग्रीर की मेरे मुद्द से निकल सुका है उसे न बदलूंगा॥

इध । एक बार में श्रापनी पश्चित्रता की किरिया • खा चुका हू

श्रीर दाकद की कभी श्रीसा न दूंगा। इदि। उस का बंध सर्वदा रहेगा

आर उस की राणााड्डी सूर्य की नाई मेरे सनमुख ठटरी रहेगी।

३०। अद खन्द्रमा की नाई सदा बना रहेगा प्राक्षाश्रमण्डल में का साली विश्ववासंवेशिय है।

भार तक दिया

थीर उस पर कांत रोप किया है।। इर । तू अपने दास के साथ की वाचा से चिनाया

खीर उस के मुक्ट की भूमि पर गिराकर खशुह किया है।

80 । तू ने उस के सब बाहा की तीड़ हाला श्रीर उस के गठीं की उजाड दिया है॥ 80 । सब बटोही उस की लूट लेते हैं

थीर उस की पहोसियों से उस की नामधराई हाती है।

8२। तूने उस को द्रोडियों को प्रवल किया खीर उस के सब शत्रुखी की प्रानन्दित किया है।

४३। फिर तू उस की तलवार की धार की मोड़ देता है

श्रीर युद्ध में उस के पांच जमने नहीं देता॥ 88 । तू ने उस का तेज हर लिया

थ्रीर उस की सिंहासन की मूमि पर पटक

8५। तूने उस की खवानी की घटाया और उस की लड़्जा से ढांप दिया है। चेला॥ 8६। हे यहावा तू कव तो लगातार मुंद्द फेरे। रहेगा

सेरी जलनलाइट कव का आग की नाई भंड़की

80 । मेरा स्मरण तो कर कि मे कैसा श्रीनत्य हुं

तू ने सारे मनुष्यों की क्यों व्यर्थ सिरका है।। ४८। कीन पुरुष सदा प्रमर रहेगा

क्या कोई अपने प्राय को अधीलीक से बसा

४९ । हे प्रभु सेरी प्राचीनकाल की करवा कहां रही

<sup>(</sup>१) मूल ने द्रीहियो का दहिना हाथ कथा। (२) मूल ने बन्द किया। (३) मूल ने ग्रापने की खिपाये। (४) मूल ने जीता रहेगा ग्रीर भृत्युन देखेगा।

जिस के विषय तू ने अपनी सञ्चाई की किरिया दाजद से खाई ॥ ५०। है प्रभु अपने दासों की नामधराई की सुधि कर में तो सारी सामग्री जातियों का बेग्म लियें रहता हूं॥

(१) मूल ने भापनी गाम ने लिये।

भ्रा तिरे चन शतुकों ने तो है यहावा तिरे प्रिमियिक्त के पीड़े पड़कर उस की नामधराई कि ई है ॥ भ्रा यहावा सर्वदा धन्य रहेगा प्रामेन् फिर प्रामेन्॥

(१) मूल में तेरे श्राभिषिक्त के पदिकिहा की ।

#### चीया भाग।

परनेश्वर के जन नूसा की प्रार्वना।

## र्ट0. हे प्रमु तू पीड़ी पीडी

दमारे लिये धाम बना है॥ २। उस से पहिले कि पदाड़ उत्पन्न दुर थीर तूने पृथिकी थीर जगत की रचा वरन अनादिकाल से अनन्तकाल ले। तु ही र्देश्वर है। ३। तू मनुष्य की लीटाकर चूर करता बीर कहता है कि है आदिमिया लीट साम्री॥ ४। क्योंकि इजार वरस तेरी दृष्टि मे योते दुए कल के दिन के वा रात के एक पहर के सरीखे हैं॥ धा तू मनुष्यों की धारा में बहा देता है वे स्वप्र उद्दरते दें भार को वे बढ़नेहारी घास के सरीखे हाते है ॥ ६। वट भार का फूलती खार बढ़ती है थीर सांभ तक कटकर मुक्ती जाती है। थ। क्योंकि इस तेरे की प से नाम हुए थीर तेरी जलकलाइट से घटारा गये है। दातूने इमारे अधर्मा के कामी की अपने

सन्मुख

श्रीर इमारे किये हुए पावे की अपने मुख की क्योति मे रक्का है। ए। क्योंकि इमारे सारे दिन तेरे राय में बीत साते हैं इम प्रपने बरस शब्द की नाई खिताते हैं॥ १०। इमारी आयु के बरस सत्तर ते। होते है बीर चादे वल के कारण बस्सी वरस भी हो तीमी उन पर का घमयड कप्ट और व्यर्थ त्रात क्योंकि वह जल्दी कट जाती हैं और हम जाते रहते हैं॥ ११। सेरे काप की शक्ति का बीर सेरे मय के याग्य तेरे राप की कीन यमभता ॥ १२। इम की अपने दिन शिनने की समभ दे कि इम ख़ुडिमान दे। जाएं ॥ १३। ये यद्दीया लैंग्ड ग्रा, कब लें। श्रीर अपने दासें पर तरस खा॥ 98। भीर की हमें अपनी करूगा से तृप्त कर कि इम कीवन भर जयजयकार थीर प्रानन्द करते रहे ॥

<sup>(</sup>१) जूल में उड़। (२) जूल में मुखिवाला नम ले आए !

१४। जितने दिन तू इम दु'ख देता ग्राया श्रीर [ "

जितने बरस इम क्रेश भेराते श्राये हैं। उतने घरस इस की खानन्द दे॥ **9ई। तेरा काम तेरे दायीं को** क्यार तेरा प्रताय उन की सन्तान पर प्रगाट हा॥ 🗥 १९। भौर इमारे परमेश्वर यहोवा की मनोहरता इम. पर प्रग्राट हो

तू इसारे द्वाचों का काम इसारे लिये द्रळ कर इमारे हाथों के काम की द्रुढ कर ॥

## र्ट्र जी। यरमप्रधान के काये हुए स्थान में बैठा रहे

से। सर्वशक्तिमान की काया में ठिकाना पारगा ॥ २। मे यद्याया के विषय कहूगा कि वह मेरा गरंगस्थान श्रीर गढ़ है

्र वह मेरा परमेश्वर है मे उस पर मरोसा रक्ख्रा॥ ३। यह ती तुभी बहेलिये की जाल से श्रीर महामरी से बचारगा ॥

४। यह तुमी अपने पंखों की स्नाड में ले लेगा खीर तू उस की परीं की नीचे शरक पाएगी

े चर्च की सञ्चार्ड तरे लिये ठाल थीर भिल्लम ठड्रेगी ॥ ध। तून ते। रात के भय से

श्रीर न उस लीर से जी दिन की उड़ता है, है। न उस मरी से जा अधिरे में फैलती है डरेगा

थीर न उस महारेगा से नी दिन दुपहरी चनास्ता है।

**।** तेरे निकट इजार

श्रीर तेरी दहिनी खोर दम इजार गिरींगे

पर यह तरे पास न स्नाएगा ॥

द। तु आंखो से निहारको

दुष्टे। को कामी के वदसे की क्षेत्रस देखेही गा। र । हे यहावा तू मेरा श्ररणस्थान ठहरा है

तू ने दो। परमप्रधान की अपना धाम मान लिया है, ९०। इस लिये कोई विपत्ति तुमा पर न पढेगी

न को ई दुख तेरे हरे के निकृट ग्राएगा॥

१९। क्योंकि यह अपने दूती की तेरे निमित्त याचा देशां - ' '

कि जद्दा कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें॥ १२। वे तुभ को दायों दाय उठा लेंगे न हो कि सेरे पावीं में पत्थर से ठेसे लंगे ॥ **१३। त्र सिंह श्रीर नाग की कुथलेगां** ' त्र जवान विंद श्रीरं श्रजोर का सताईंगा ॥ 98। उस ने की। मुक्त से स्नेह किया है दस लिये मे उस की कुड़ालंगा मै उस को ऊचे स्थान पर स्वयूंगा क्यों कि उस ने मेरे नाम की जान लिया है। १५। जब वह सुभ की पुकारे तब में इस की स्नगा सकट में में इस के संग रह़गा

मे चस की अचाकर उस की महिमा बढ़ा जंगा ॥ ९६। में उसकी दोधीयु से तृप्त कर्दगा श्रीर श्रप्रने किये दुर उद्घार का दर्शन विलाजगा॥

भजन । विश्राम के दिन के लिये, गीत 💵 🖰 🤜

# र्दर, यहावा का घन्यवाद- करना भला है

हे परमप्रधान तेरे नाम का मजन गाना, २। प्रात काल की तेरी करणा थीर रात रात तेरी सञ्चार्चका प्रचार करना, ३। दस तारवाले बाजे थार सारंगी पर कीर वीका पर गभीर स्वर से गाना भवा है। 8। अधेरिक दे यद्दीका तू ने मुक्त की, अपने काम

से आनोन्दत किया है

थीर में तरे इाथों के कामीं के कारण जयजयकार कदंगा ॥

थ। हे यहावा तेरे काम क्या ही बहे हैं

तेरी कल्पनाएं बहुत ग्राभीर हैं॥

६। पशुसरीखा मनुष्य इस की नहीं समझता श्रीर मूर्ख इस का विचार नहीं करता ॥

o । दुष्ट की घास की नाई फूलते फलते

और सब अनर्थकारी जी प्रकृत्तित होते है यह इस , लिये द्वीता है कि वे सर्वदा की लिये

माश हो जाएं।

(१) मूल में तेरे सब मानों में।

८। यर हे यहीवां तू सदा विराजमान रहेंगा ॥ , र । क्योंकि दे यहीवा तेरे गनु सेरे यमु नाम दोंगे सब क्षनर्थकारी तित्तर वित्तर देशो, १०। पर मेरा सींग हूने वनेले बैल का सा कचा किया है ं में टटको तेल से चुपडा गया हू ॥ ११। और मे अपने द्रोडिया पर दृष्टि करको भीर उन कुक िर्मियों का दाल जी मेरे विक्ष **च**ठे थे सुनकर चनुष्ट हुया हू ॥ १२। धर्मी लाग खूलर की नाई फूले फलेंगे श्रीर लघानान् के देवदार की नाई बढते रहेंगे त १३ । वे यहावा'के भदन में रे।पे साकर इसारे परमेश्वर के श्रांगना में फूले फर्लेंगे ॥ १४। वे पुराने द्वाने पर भी फलते रदिग्रो श्रीर रस भरे श्रीर सहस्रहाते रहेगे, १५। जिस से यद प्रगट दो कि यदीवा भीधा वै वह मेरी चटान है और उस में क्रांटलता कुछ भी नहीं॥

र्ट ३. यहात्रा राजा पृषा है 'उस ने माधारम्य का पविरावा

स्थिर हैं

तू सर्वदा से है।

है। हे यहाया महानदी का कीलाइल ही रहा है

महानदी का यहा शब्द ही रहा है

महानद गरसते हैं।

है। महासागर के शब्द से

श्रीर समुद्र की महातर्रगी से

विराजमान यहाया श्रीधक महानू है।

५। तेरी चित्तीनियां प्रति विक्रास्योग्य हैं

दे यदावा तेरे भन्नन की युग युग पवित्रता ही

र्धः हे यहांचा हे पलटा लेनेहारे ईश्वर प्रपना तेज

ं दिखा ॥ २। हे पुषिवी के न्यायी उठ घमिण्डिया की वदला दे। ३। दे यदीषा दुष्ट सीग कव सी 🗥 🤄 दुष्ट लेगा कय लें डींग मारते रेहेगे॥ 8 । वे वकते और ठिठाई की वाते वे। तते है सब यानर्थकारी बहाई मारते है। थ। हे बहीवा वे तेरी प्रजा की 'पीस हालते वे तेरे निज भाग की दु:ख देते है। ६। वे विधवा और परदेशी का घात करते थीर वयमूक्षी की मार डालते हैं, **। श्रीर कहते हैं कि याद न देखेगा** याकुछ का परमेश्वर विचार न करेगा॥ द। तुम की प्रजा में पशुक्री खे हो। विचार करी थीर हे मूर्की तुम कब बुद्धिमान हे। जाखोगी ॥ १। जिस ने कान दिया" क्या यह आंप नहीं सुनता

जिस ने खाख रची थ्या ठट थांप नही देखता। १०। जो साति जाति को ताडनी देता थीर

मनुष्य की चान विखाता है॥ ' क्यां वह न सर्मभाराता॥ ' १९। यद्दीवा मनुष्य की कर्ष्यनाश्री की जानता

ता है कि वे सांस दो हैं॥ 'ंं पर । हे याद क्या ही धन्य है वह पुस्प जिस

की तू ताड़ना देता :
श्रीर श्रापनी व्यवस्था सिखाता है ॥
"१३ । क्योंकि तू उसे की विपत्ति के दिने के
रक्ते तब सा चैन देता रक्ता है

" बर्ब लें दुष्ट के लिये गर्ड़ हा खेदि निर्देश जाता॥
१८ । क्योंकि यहेचा अपनी प्रजा की न तंत्रेगा अंक्षेत्र अपने निज भागाको न हो होगा॥ १५। यर न्याय फिर धर्मा के अनुसार किया कारगा ब्रीत सारे सीधे मनवाले उस के पीके पीके हैं। लेंगे

प् । कुक्रिसियों के विक्रव सेरी खोर कीन सङ्ग्रहाता

मेरी श्रीर से श्रनर्थकारियों का कीन साम्हना करेगा॥

१९। यदि यहे। वा मेरा सहायक न होता तो करा भर में मुक्ते चुपचाय है। कर रहना पड़ता। १८। कर्य में ने कहा कि मेरा पार्ट्य फिसलने लगा सब हे यहे। वा में तेरी कर्या से घांभ लिया गया।

पर । बब मेरे मन में बहुत सी चिनाए होती है सब दे यहावा तेरी दिई हुई शान्ति से मुक्त की सुख दोता है ॥

२०। क्या तेरे श्रीर खलता के विंहासन के बीव सम्बिहासी

जिस की स्पार से कानून की रीति उत्पात दोता है।

२९। वे धर्मी का प्राय लेने की दल वांधते हैं बीर निर्देश की प्रायदयड़ देते हैं।

२२। पर यहावा मेरा गरू

धीर मेरा परमेश्वर मेरी शरण की चटान ठहरा है २३। धीर उस ने उन का श्रनश्रं काम उन्हों पर लाटाया है

श्रीर वह उन्हें उन्हों की वुराई के द्वारा सत्यानाथ करेगा

ष्टमारा परमेश्वर यहीका उन की सत्यानाश करेगा॥

#### र्देष् आश्री इम यहावा के लिये संवे स्वर से गार्ग

ष्यपने चद्वार की चटान का वयवयकार करे।

२। इस घन्यवाद करते दुए उस के सन्मुख खाएं
् खार मद्मन गाते हुए उस का वयवयकार करें।

३। क्योंकि यहावा महान् ईश्वर है
होर सारे देवताखीं की क्यर महान् राजा है।

8 । पृथियों को ग्रांदिरे स्थान उसी को हाथ में हैं ग्रीर पहाड़ें। की चें।टियां भी उसी की हैं।। भ । समुद्र उस का है ग्रीर उसी ने उस की बनाया

थीर स्थल भी उसी के द्वाध का रचा है। इ। आयो द्वम सुककर दग्डवत् करें श्रीर अपने कर्ता यहावा के सास्हने घुटने टेकें। १। क्योकि वही दमारा परमेखर है

श्रीर इस उस की चराई की प्रजा श्रीर उस के इाथ की भेड़ें हैं

भला होता कि तुम खाव तुम उस की बात मुनते । द। खपना खपना हृदय ऐसा कठोर मत करे। सैमा मरीबा में

वा मस्ता के दिन संग्रल में हुआ था। र । उस समय तुम्हारे युच्छाओं ने मुक्ते परखा उन्हों ने मुक्त को सांचा श्रीर मेरे काम की भी देखा॥

90 । वालीस व्यस लें। मैं उस पीठ़ी के लें।गों से इटा रहा

थीर में ने कहा ये ती मरमनेहारे मन के हैं खीर इन्हों ने मेरे मार्गे। की नहीं पहिचाना ॥ १९। इस कारखर्में ने कीप में आकर किरिया खाई कि ये मेरे विवासस्थान में प्रवेश न करने पाएंगे॥

### र्ट् सहावा के लिये नया गीत गायो

है सारी पृथिकों के लेगो। यहीका का गीत गायो।

२। यदेखा का गीत गान्नी उस के नाम के। धन्य कदे।

दिन दिन उस के किये हुए उद्घार का शुभ-समाचार सुनाते रहा ॥

३। खन्यजातियों में उस की महिमा का श्रीर देश देश के लेगों। में उस के श्राध्वर्ण-कर्मी का वर्णन करें। ॥

४। क्योंकि यदीवा सहान् श्रीर स्तुति के श्रीत योग्य है वद तो सारे देवताओं से प्राधिक मयपेग्य है ॥ ५ । क्योंकि देश देश के सर्व देवता ते। मूर्त हो है

पर यद्योवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। ६। उस की चारीं खोर विभव खीर रेश्वर्ण है उस के पवित्रस्थान में सामर्थ्य भीर थोभा है। छ। हे देश देश के कुला यहावा का गुंगानु-वाह करें।

यदीवा की मदिमा खाँर चामर्थ्य का माना ॥ द। यदेवा के नाम की मदिमा की माना भेट लेकर उस के खांगना में खाखी ॥

१ । पाँचत्रता से जीभायमान देकर पदीवा की द्वारह्यत् करें।

ें हे सारी पृष्यियों के लोगो। उस के साम्टने धरधराखी॥

प्रवासि जाति मैं कि दि। कि यदे। वा राजा
 सुखा है

खीर जगत ऐसा स्थिर है कि वह ठलने का नहीं वह देश देश के' लेगों। का न्याय सीधाई से करेगा॥

१९। प्राक्ताश्र प्रानन्द करे श्रीर पृथिश्री मगन दे। समुद्र श्रीर उस में की सारी वस्तुएं गरन उर्दे॥ १२। मैदान प्रीर जा कुछ उस में दैं सा प्रमु-च्लित देा

रसी समय वन के सारे वृत्त जयसयकार करे।। १३। यह यदेग्या के साम्दने ही ख्योंकि वह ' ख्यानेदारा है

वद पृष्यवी का न्याय करने की प्रानेशरा है वद धर्म से स्नात का

ग्रीर र्स्ह्याई से देश के लेगों का न्याय करेगा॥

## र्द यहावा राका दुया है पृथियो मर्गन

स्रोर द्वीय की अद्भुतिर है से श्रानन्द करें।। २। बादल थीर अन्धकार उस की चारीं श्रीर दें उस को सिंदासन का मूल धिर्मा श्रीर न्याय हैं। ३। उस को आगे आगे आग चलती हुई उस को द्रोहिया को चारों खोर भरम करती है। १। उस की विकलियों से जगत प्रकाणित हुआ पृण्यिवी देखकर षरणरा गई है। ५। पदाह यहे।वा के सास्टने से सारी पृण्यिवी के प्रमु के सास्टने से मेगम की नाई पिछल गये।

ई। खाकाश ने उस के धर्म की साकी दिई श्रीर देश देश के सब लेगों। ने इस की महिमा देखी है।

७ । जितने खुदी हुई मूर्तियों की उपायना करते और मूरता पर फूलते हैं सा लिखत हो है सारे देखताओं तुम उसी की दगड़वत् करी। दा विग्योन् सुनकर आनिन्दत हुई और यहूदा की बेटियां मगन हुई यह दे यहावा तेरे नियमी के कारण हुआ। दि वग्नीकि से यहावा तू सारी पृथिवी के कपर परमाधान है

तू सारे देवतायों से अधिक महान् उद्दरा है॥
१०। हे यहाबा के प्रोमिया बुराई के बैरी हो
यह अपने मक्तों के प्रायों की रवा करता
थीर उन्दे दुष्टी के दाय से बचाता है।॥
१९। धर्मी के लिये ज्याति
थीर सीधे मनवालों के लिये आनन्द दोया

दुश्रा है ॥ १२। देधिर्मिया यक्षेत्रा के कारण श्रानन्दित देश

श्रीर जिस योधन नाम से उस का स्मर्थ होता है उस को धन्यवाद करे। ॥

भुत्रम्।

#### र्ट. यहोवा का नग गीत गायो

कोंकि उस ने बाश्चर्यकर्म किये हैं 'सम के दिहिने दाब बीर पवित्र मुझा ने उस के लिये नहार किया है ॥

२। यदेखाने कपना किया हुया चहार प्रका-शित किया उस ने यान्यकातियों की दृष्टि में यापना धर्म , प्रगट किया है ॥ ३। उस ने इसारल् के घराने पर की सपनी करूगा थीर सञ्चाई की सुधि लिई श्रीर पृष्यिकी के सब दूर दूर देशों ने हमारे परमे-भवर का किया हुआ हुद्वार देखा है॥ 8। हे सारी पृथिवों के लेगो। यहावा का स्रयस्यकार करे। चमग मे प्राक्षर जयजयकार करे। ग्रीर मजन गाया ॥ ध । जीवा वजाकर यहात्रा का भज्न गायो , , वीया बनाकर भजन का स्वर सुनायो।॥ ई। तुर्राद्वयां धीर नर्रासंगे पूका पूंजकर यदीवा राजा का जयजयकार करे। ॥ थ। समुद्र और उस में की सारी वस्तु संगरन उठें जात खीर उस को निवासी नहायव्द करें॥ ८। नदियां तालियां बजाएं पहाड मिलकर खयखयकार करें ॥ र। यह यद्दीवा को साम्हने दे। क्योंकि वह पृष्यियो का न्याय करने की आनेदारा है यह धर्मा से जगत का थीर सोधाई से देश देश के लेगों का न्याय

टेट. यहाता राजा हुआ है देश हैश के लेगा कांप हठें वह करवीं पर विराजमान है पृष्ठितों होल हठें ॥ २ । यहाता विष्णान में महान है और वह देश देश के लेगों के जपर प्रधान है ॥ ३ । वे तेरे महान ,श्रीर भग्योग्य नाम का धन्यवाह करें वह तो प्रवित्र है ॥ ॥ श राजा का सामर्थ्य न्याय से मेल रखता है त हो ने सीधाई की स्थापित किया

करेगा ॥

न्याय श्रीर धर्म्म की याकूब में तू हो ने किया है।

प्र । इसारे परमेक्टर यहावा की सराही

श्रीर उम के सरण की चैकी के साम्हमें

दग्डवत् करे।

वह ती पवित्र है।

ई। उस को यासकों में से मूसा खीर हास्न शोर उस को प्रार्थना करनेहारी में से अमूरल् यदेशवा की पुकारते थे खीर वह उन की सुन लेता था॥

। यह वादल की खंभे में- दीकर उन से वाते करता था

थीर वे उस की वितीनियों थीर उस की दिई हुई विधियों पर चलते, थे॥

दा छे हमारे परमेश्वर यहे। या तू उन की सुन सेता था

तू उन के कामें। का पलटा तो लेता था तीमी उन के लिये क्षमा करनेदारा ईड्डर ठहरता था॥

र । इमारे प्रतिध्वर यहे। वा को सराहे। जी र श्रीर दस के पवित्र पर्वत पर दग्डवत्, करे। क्योंकि इमारा परमेश्वर यहे। वा पवित्र है ॥

धन्यबाद का भजन।

१००० हो चारी पृथिवी के लेगी। यदीया का जयजयकार करी ॥

का अवजवकार करा ॥

३। व्यानन्द से यहावा की सेवा करें।

कयजवकार के साथ उस के स्माय व्यासी ॥

३। निश्चय जानी कि यहावा ही प्रमेश्वर है

स्मी ने हम की बनाया वीर हम उसी के हैं।

हम उस की प्रजा कीर उस की चराई की भेड़ें है॥

8। उस के फाटकों से धन्यवाद

दीर उस के ब्रांगोंनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करी

उस्य कहें।

धाक्यों कि यहायां भला है उस की करूणा ्यदा लीं

<sup>(</sup>१) वा प कि हम ग्रापने की।

ग्रीर उस की सञ्चार्श पीड़ी से पेंड़ी ली बनी रहती है।

दासद् का भजन।

१०१ में करका कीर न्याय के विषय

दे यद्दीया में तेरा घी भवन गार्कगा ॥ २। में युद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा

तू मेरे पास कब याएगा में अपने घर में मन की खराई के साम अपनी

चाल चलूंगा ॥

३। में किसी को हे काम पर चित्त न लगार्छगा मै कुमार्ग पर चलनेदारे। के काम से घिन रखता डू रेसे काम में मै न लगुंगा ॥

B । टेका स्थमाव सुमा से दूर रहेगा

में बुराई की जानंगा भी नहीं॥

ध् । जो किएकर अपने पड़ेंग्सी की चुगली खाए इस की में सत्यानाथ कवंगा

विस की आंखें चढ़ी थार विश्व का मन घमडडी दै उस की मैं न सहुगा॥

ई। मेरी मार्ख देश के शिख्यास्थात्य साती पर स्राो रहेगी कि से मेरे संग रहे

ना खरे मार्ग पर चलता दे। के हे मेरा टहलुमा देशा॥

छ। जो कल करता है। से मेरे घर के भीतर न रहने पाएगा

की मूठ दोलता ही से मेरे साम्हने बना न रहेगा॥ द। मेर भेर की में देश की सद्य दुर्ही की

सत्यानाश किया कर्षाा

इस लिये कि यहात्रा के नगर के सब जनर्थ-कारियों की नाम कई॥

हीन जनकी चस समय की प्रार्थना जब यह दुः स का मारा प्रापने शिक्ष की यातें यहावा के साम्हने खालकर कहता हा ।

. १०२. हे यदीया मेरी प्रार्थना सुन

मेरी दीवाई तुक, तक पहुंचे ॥

(१) मूल में चबहेलता है।।

भा मेरे संकट के दिन प्रापना मुख्य मुक्त से न फोर लें

धापना कान मेरी खार लगा

विस समय में पुकार उसी समय फुर्ती से मेरी सुन ले॥

३। क्योंकि मेरे दिन घूरं की नाईं विलाय गये भीर मेरी शहुवां लुक्टो के समान अल गई हैं। 8। मेरा मन मुलसी हुई घास की नाई यूख गया और मुक्ते भाषनी राटी खाना भी बिसर खाता है।

थ । कहरते कहरते

ा मेरा चमदा शहियों में सट गया है॥

है। मैं जगाल को धनेश की समान है। गया

में उजाइ स्थानों के उल्लू के सरीखा जन

। में पढ़ा आसता हूं श्रीर शीर के समान

ने। इत के जपर सकेना बैठता है ॥

द। मेरे शबु लगातार मेरी नामधराई करते हैं

की मेरे विरोध की धुन में बावले ही रहे हैं की मेरा नाम लेकर किरिया खाते हैं॥

र। में राटी की नाई राख खाता और आंसू मिलाकर पानी पीता हूं॥

90 । यह सेरे क्लोध श्रीर कीय के कारण हुआ। क्योंकि तूने सुके चठाया श्रीर फिर फेंक

दिया है।

१९ । मेरी खायु क्लसी दुई काया के समान है बीर में खाय घास की नाई सूख चला हूं॥

, १२। पर तू हे यहावा सदा से विराजमान रहेगा

थीर जिस नाम, से तेरा स्मरण होता है से। पीड़ी से पीड़ी ली छना रहेगा ॥

१३। तू उठकर सिय्योन् पर दया करेगा क्योंकि उस पर यनुग्रद करने का ठहराया हुआ।

श्रमय का पहुचा है।

98 । क्योंकि सेरे दास उस के पत्थरी की चारते हैं

(१) मूल में किया। (२) मूल में पूर में।

हीर उस की धूल घर तरस खाते हैं।।
१५। से ग्रन्थजातियां यहावा के नाम का
भय मानेगी

श्रीर पृष्टिबी के सारे राजा तेरे प्रताप से करेंगे॥

१६ । क्योंकि यदीया सिय्योन् की फिर खसासा शीर प्रापनी महिमा के साथ दिखाई देता है। १९१। यह साचार की प्रार्थना की कीर मुद्द करता

धार उन की प्रार्थना का तुच्छ नहीं जानता ॥ १८। यह बात बानेहारी पीठी के लिये लिखी जाएगी

" ख्रीर एक जाति जो चिरजी जाएगी से याध् की स्तुति करेगी॥

५९ । क्योंकि यहावा ने अपने कंचे थै।र पवित्र स्थान से दृष्टि करके

स्वर्ग से पृथिबी की स्रोर देखा,

२०। कि वंधुओं का कराइना सुने श्रीर घात होनेहारी के बन्धन खोले,

२१। श्रीर चियोन् मे यदीवा के नाम का वर्यन हो

श्रीर यहशक्तेम् में उम की स्तुति किई जाए॥ २२। यह तब होगा जब देश देश श्रीर राज्य राज्य के लेगा

यदेश्या की उपासना करने के। रकट्टे देशी ॥ २३। उस ने मुक्ते जीवनयात्रा मे दुःव देकर मेरे वल खीर आयु की। घटाया ॥

28। मैं ने कहा है मेरे ईश्वर मुक्ते खाधी आयु

तेरे वरस पीठी से पीठी की वने रहेंगे॥
२५। खादि में तू ने पृथियो की नेय डाली
सीर खाकाश तेरे द्वाधी का बनाया दुया है।॥
२६। वह तेर नाथ दीगा पर तू बना रहेगा
खीर वह सब का सब कपड़े के समान पुराना
ही जारंगा

तू उस की वस्त्र की नाई बदलेगा श्रीर वह ती। धदल जाएगा ॥ 49। पर तू खड़ी है

श्रीर सेरे बरसें का अन्त नहीं होने का ॥

२८। सेरे दासें की सन्तान बनी रहेगी

श्रीर सन का अंग सेरे साम्हने स्थिर रहेगा ॥

दावद का।

१०३ हो मेरे मन यहावा की धन्य कह

के पविष नाम की घन्य करे।

२। दे मेरे मन यहीवा की घन्य कर

और उस के किसी उपकार की न विसराना॥

३। घरों तो तेरे सारे श्रधम्म की जमा करता
और तेरे उस रोगों की चंगा करता है॥

8। वहीं तो तेरे प्राय की नाम दोने से बचा लेता

श्रीर तेरे सिर पर कच्चा श्रीर दया का मुकुट बांधता है।

धा बही ता तेरी लालमा को उसम यदाधाँ से तृप्त करता है

े जिस से तेरी जवानी स्काब की नाई नई है। जाती है।

दै। यद्देश्या सब पीसे दुर्शी के लिये धर्मा श्रीर न्याय के काम करता है।

७। उस ने मूसा की अपनी प्राति

थीर इवारिलयी की अपने काम जताये॥ द। यहावा दयालु ग्रीर अनुग्रहकारी

विलम्ब से कीप करनेहारा और श्रीत करकामय है॥

९। यह सर्वदा वादियवाद करता न रहेगा न उस का कीए सदा लें महका रहेगा॥

90 । उस ने हमारे पापी के अनुसार हम से व्यवहार नहीं किया

न इमारे श्रधमं के कामें के श्रनुसार इम की वदसा दिया है॥

पश् । जैसे व्याकाश पृथियों के जगर जंबा है वैसे हो उस की क्रमणा उस के हरवैयों के जगर प्रवत्त है।

१२। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है 🛒

, उपन ने इमारे ग्रापराधा को इम से उसनी दूर किया है।

पञ्च। जैसे पिताः स्रापने बालकोः पर दया प

वैसे ही यहावा थपने हरवैयों पर दया करता है।।

पक्ष । क्योंकि यह हमारा रच जानता है थीर उस की स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी

- १५। मनुष्य की खायु घास के समान देशों है वह मैदान के फूल ही की नाई फूलता है, १६। जी पवन लगते ही रह नहीं जाता श्रीर न बह खपने स्थान में फिर मिलता है। १९। पर यहे।बा की करवा सम के स्टर्येंगें पर युगयुग

श्रीर उस का धर्म उन के नाती गोती पर मी प्राट देवता रहता है.

१८। यार्थात् उन पर जी उस की वाचा की पालते

, भीर उस्र को उपदेशों की स्मरण करके उन पर चलते हैं॥

ं १९ । यद्दीया ने ते। प्रपना सिंहासन स्त्रर्ग ने स्थिर किया है

बीर उस का राज्य सारी सृष्टि यर है। २०। हे यद्दीया के दूती तुम की बहे। बीर ही श्रीर उस के बचन के मानने से उस की पूरा करते हैं

उस को धन्य कहा॥

२९। दे यद्देश्या की सारी सेनाओं दे उस के टह्नुकी

न तुम जो उस की इच्छा पूरी करते है। उस की अन्य कही।

🗥 २२ । हे यदीवा की सारी रचनाकी 🕡

्च उस की राज्य की सब स्थानों में उस की धन्य ं कही

दे मेरे मन हू यदेवा की धन्य कह।

१०४. हो मेरे मन तू यद्याचा की धन्य कह

यत्यन्त महान् है ं 'न तू विभव श्रीर ऐश्वर्ण का वस्त्र पहिने है ॥ २। वह हिन्माले की चादर की 'नाई श्रीठे रहता

वह श्राकाण की तंबू के समान ताने रहता है। ३। वह श्रपनी श्रटारियों की कहियां जल में धरता श्रीर मेघो की श्रपना रथ बनाता

. ग्रीर पवन के पक्षी पर चलता है। ४। यह पवना की श्रवने दूत

, खीर घघकती थाग की थपने टह्नुर '

ध । उस ने पृथियो की श्राधार पर स्थिर किया वह सदा सर्वदा नहीं टलने की ॥

है। तू ने उस की गाहिरे सागर से माना वस्त्र से काम दिया

। जल पदाढ़ों के जपर ठहर गया ॥

०। तेरी घुडकी से वह भाग गया

तेरे गरजने का शब्द सुनते ही वह स्तावली करके बहु गया॥

प्रवादित पर चठ गया थार तराइयों के
 मार्ग से उस स्थान में उतर गया

किसे तू ने उस के लिये तैयार किया था ॥
९। तू ने एक सिवाना ठहराया जिस की बह

न फिरके स्थल की छांप सकता॥

१०। वह नालों में सेातें का बहाता है

वे पहाडों के वीच से बहते है।

99 । उन से मैदान के सब जीव जन्तु जल पीते हैं

बनैले गदहें भी खपनी प्यास बुक्ता लेते हैं।
१२। उन के पास बाक्षाण के पत्नी ब्रहेरा फरते
थार डालियों के बीच से बालते हैं।
१३। बह बपनी ब्रहारियों में से पहाड़े। की
सींचता है

<sup>(</sup>१) मूल में एम पूल ही है। (२) मूल में न उस का स्थान उसे फिर चीन्हेगा।

तेरे कामे। के फल से पृष्यियी तृप्त रहती है । १८ । यह पशुकी के लिये घास जीर मनुष्यों के काम के लिये श्रद्धादि उपजाता और इस रीति भूमि से भेगजनधस्तुरं उत्पन्न करता है,

१५। स्रीर दाखमधु जिस से मनुष्य का मन स्थानन्दित होता है

श्रीर तेल जिस से उस का मुख चमकता है धीर धान जिस से बह संमल जाता है। प्रदेश बहेवा के बृत तृप्त रहते हैं प्रार्थात् लखाने।न् के देखदाद की उसी के समाये दुर हैं।

प्छ। उन में चिडियार खपने घोंसले बनाती है स्वालग का अवेरा चनै। व्यालग के पहाड़ बनेले बकरों के लिये हैं चीर कार्यों शापाना के धरणस्थान है। पर। उस ने नियत समयों के लिये चन्द्रमा की स्वाया

मूर्ण अपने अस्त है।ने का समय सानता है।
२०। तू अंधकार करता है
तब रात हो जाती है
जिस में बन के सब जीवजन्तु घूमते फिरते है।
२१। जबान सिंह खंदेर के लिये गरवते
और ईख्यर से अपना खाहार मांगते हैं॥
२२। सूर्ण उदय होते ही वे ससे जाते
थीर अपनी मान्दों में जा बैठते हैं॥
२३। तब मनुष्य अपने काम के लिये
और संध्याकाल हों परिषम करने के लिये

२४। है यद्दीक्षा तेरे काम कितने ही हैं
रूप सब वस्तुओं की तू ने वृद्धि से बनाया
पृथिकी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है।
२५। वह समुद्र वसा खीर वहुत ही चीका है
सीर उस में अनीग़िनत जलवारी जेव जन्तु
स्था होटे स्था बहे भरे है।
२६। उस में जहाज भी खाते जाते है

कि तु उन का खाहार समय पर दिया करे। रू । तू उन्हें देता है वे चुन लेते है त्र मुट्टी खोलता है वे उत्तम पदार्थी से तुप्त होते है ॥ र'। तू मुख फोर लेता है वे घवराये काते हैं तू उन की सांस से सेता है उन की प्राया कुटते थीर वे मिट्टी में फिर मिल जाते है। ३०। फिर तू अपनी श्रीर से सांस भेजता है बे सिरवे जाते है खीर तुधरती की नया कर देता है।। ३९। यहीचा की महिमा चदा ले। रहे यद्दीया अपने कामीं से प्रानन्दित होते ॥ ३२। उस के निहारते ही पृष्टिकी कांप उठती है और उस को छूते ही प्रदाड़ी से ध्रुख्रानिकलता इइ। मैं जीवन भर यद्दीवा का गीत गाता जब सी मैं खना रहूंगा तक सो श्रपने। परमेश्वर का भवन गाता रहूंगा॥ ३४। मेरा ध्यान करना उस की प्रिय लगे मै ती यद्वावा के कारण भ्रानन्दित रहूंगा। ३५। पापी लेगा पृथियी पर से मिट जाएं श्रीर दुष्ट लेगा आगे की न रहे डे मेरे मन यद्दे। वाकी धन्य कछ। याष्ट्रकी स्तुति करे। ॥

बीर लिव्यातान् भी जिसे तू ने बहां खेलने के

लिये बनाया है ॥

२७। ये सब तेरा बासरा ताकते हैं

(१) मूल ने. रेंगनेहारे।

निकलता है॥

१०५. यहावा का धन्यवाद करे। उस से प्रार्थना करे। देश देश को लेगों में उस के कामों का प्रधार करे। ॥ २। उस का गीत गास्त्रो उस का मजन गास्त्रो उस के सब खाश्चर्यकर्मों का ध्यान करे। ॥ ३। उस के पवित्र नाम पर वहाई मारे। यहावा को खोजियों का दृदय खानन्दित हो।। (१) पूल ने खिपाता। (१) मूल ने हम्रजूयाह।

१७। उस ने प्रसुफ नाम एक पुरुष की। उन से

पहिले भेजा था

४। यदीवा ग्रीर उस के सामर्थ की पूरी उस के दर्थन के लगातार खाजी रहा। **५। उस के किये हुए प्राप्त्वर्णकर्म समस्य करा** उस के समस्कार स्रोद निर्णय समरण करे। ॥ है। है उस के दास इवाहीम के धंश दे याक्रव की सन्तान तुम जी उस की चुने हुए द्वा, **छ। यही हमारा परमेश्वर यहे।वा है** पृथिकी भर में उस के निर्णेष देशते है। ८। यह व्यपनी वाचा की सदा समस्य रखता याया है से। बही बचन है जी उस ने हजार पीठियों के लिये उहराया ॥ र । यह याचा उस ने इज़ाहीम के साथ बांधी भीर उस के विषय उस ने इस्टाक् से किरिया खाई॥ १०। श्रीर उसी की उस ने याकूव के लिये विधि करके खीर इसारल् के लिये यह कदकर सदा की वाचा ं करके द्रुक किया, ११। कि मै कनान् देश तुक्ती की दुगा वह बांट में तुम्हारा निज भाग होगा ॥ १२। उस समय ते। वे गिनती मे घोड़े बे बरन बहुत ही घोड़े और उस देश मे परदेशी थे ॥ 98। श्रीर वे एक जाति से दूसरी जाति मे बीर एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते ती 98 । पर उस ने किसी मनुष्य की। उन पर काधेर करने न दिया कीर वष्ट राजाधीं की उन के निमित्त यह

धमकी देता था, 📑

थीर न सेरे मवियों की दानि करें।

जो दास होने के लिये वेसा गया था। १८। लोगों ने उस के पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया वह लोहे की संकला से अकडा गया । 90 । जब लों उस की जात पूरी न हुई तब ली पहीवा का वचन उसे तावता रहा ॥ २०। तब राजा ने दूत भेजकर उसे निकलवा जिया देश देश की लोगों। की स्वामी ने उस को बन्धन खुलवाये ॥ २१। एस ने उस की अपने भवन का प्रधान बीर अपनी सारी सपति का अधिकारी ठहराया, २२। कि वह उस के हाकिमा को सपनी इच्छा के अनुसार बंधार बीर पुरनियों की ज्ञान सिखाए ॥ २३। फिर इक्षारल मिस्र मे स्राया कीर याकुळ दास्की देश से परदेशी रहा। २८। तव उस ने प्रपनी प्रका की गिन्ती में बहुत बढाया थीर उस के द्रोहियों से अधिक बलवल किया ॥ २५। उस ने विश्विया की सन की। ऐसा फोर दिया कि वे उस की प्रका से वैर रखने बीर उस के दासी से इल करने लगे । २६। उस ने अपने दास सूसा की भीर अपने चुने हुए शासन की भेजा। ३०। उन्हों ने उन के बीच उस की ग्रीर से भारित भारित के चिन्हें भीर हास् के देश में समस्कार किये ॥ ६८ । उस ने अन्धकार कर दिया द्वीर खंधियारा क्रा गया थीर उन्दों ने उस की बाती की न टाला ॥ १५। कि मेरे खिसियिक्ती की मत कूबी २९। उस ने निक्षिया को अल को लोडू कर डाला श्रीर मकलियों की मार डाला॥ प्द। फिर उस ने उस देश में प्रकाल हाला ३०। मैठक उन की भूमि से घरन उन के राजा थीर क्रम के सारे काधार की दूर कर दिया। की की ठिरियों में भी भर गयें ॥ (1) मूल में सारी खढ़ी की तीब विया। (१) मूल में उस का जीव ले। हे में समाया।

३१। उस ने खाज्ञा दिई तब डॉस खा गये

क्रीर उन के सारे देश में कुटोंकयां खा गई।

इ२। उस ने उन के लिये जलशृष्टि की सन्ती-खोले

क्रीर उन के देश में धधकती खाग बरसाई।

इ३। खीर उस ने उन की दाखलताखीं श्रीर

खतीर के वृक्षों की

यात क वृक्षा का यात उन के देश के सब पेढ़ों का तीड़ डाला॥ ३८। उस ने खादा दिहे तब टिड्डियाँ खार खनांगानित कीड़े खाये, ३५। खार उन्हों ने उन के देश के सारे खनांदि

की खा डाला

श्रीर उन की भूमि के सब फलें की चट कर गये॥

इदं। उस ने उन के देश में के सब पहिलोठों की उन के पैंक्प के सब पहिले फल की नाश किया॥

50। बह अपने गोषियों की सेना चान्दी दिलाकर

निकाल लाया

खीर उन में से कोई , निर्वल न था।

३८। उन के जाने से मिसी खानिन्दत हुए
क्योंकि उन का डर उन में समा ग्राया था।।

३९। उस ने काया के लिये वादल फैलाया

थीर रात की प्रकाश देने के लिये थांगा नगर किरे।।

80। उन्हां ने मांगा तब उस ने बटेरे पहुचाई
कीर उन की स्वर्गीय भी जन से तृम किया।।

8९। उस ने चटान फाड़ी तब पानी बह निकला
खीर निर्जल मूर्गि पर नदी बहने लगी।।

४२। क्योंकि उस ने खपने पवित्र बचन

और अपने दास इत्राहीम की समस्य किया।।

8३। वह खपनी प्रजा की हर्षित करकी
कीर खपने चुने हुखीं से खयजयकार कराकी

निकाल लाया.

88। श्रीर उन की श्रन्यजातियों के देश दिये श्रीर वे श्रीर ते:गीं के श्रम के फल के श्राधिकारी किये गये

१५ । कि ये उस की विधिया की माने श्रीर इम की व्यवस्था की पूरी करें। याद् की म्तुति करें।

(१) मूल में. रह्मसुयाह !

१०ई. याह की-स्तुति करे।'

क्यों कि वह भला है श्रीर उस की करवा सदा की है॥ २। यहावा के पराक्रम के कामी का वर्णन कीन कर सकता

उस का पूरा गुणानुवाद-कीन सुना सकता॥ इ। क्या ही धन्य हैं वे जी न्याय पर चलते कीर हर समय धर्म्स के काम करते है॥ १। हे यहावा तेरी प्रजापर की प्रसन्ता के

खनुसार सुभी-स्मरण कर

मेरे चद्वार के लिये मेरी सुधि ले;

ध। कि मै तीरे चुने हुक्षा का करपाण देखूं
कीर तेरी प्रका के खानन्द से खानन्दित होज
कीर तेरे निज भाग के संग वहाई मारने पाऊं।

६। इम ने ती खपने पुरुखाओं की नाई। पाप
किया

हम ने कुटिलता कि ई हम ने दुष्टता कि ई है। छ। मिस में हमारे पुरुखाओं ने तेरे आश्चर्य-कर्मी पर मन न लगाया

न तेरी आपार करुणा की स्मरण रक्खा उन्हों ने समुद्र के तीर पर अर्थात् लाल समुद्र के तीर पर वलवा किया।

द। तीभी उस ने अपने नाम के निमित्त उन का उद्घार किया

्रिस से वह अपने पराक्रम की प्रसिद्ध करे॥ ९। से उस ने लाल समुद्र की घुड़का श्रीर वह सुख गया

बीर वह उन्हें ग्राहरे जल के बीच से माना जंगल में ले चला

40। श्रीर उस ने उन्हें वैरी के हाथ से उवारा श्रीर शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। 49। श्रीर उन के द्रोही सल में हूव गये उन में से एक भी न बचा ॥

<sup>(</sup>१) जूल में. रह्मलूयाह । (२) मूलक्षे अपना उद्घार शिये हुर । (३) जूल में। पितरी के साथ ।

किया

जीर उस की स्तुति गाने लगे ॥

पत्र उस की स्तुति गाने लगे ॥

पत्र । पर वे भठ उस के कामी की भूल गये

जीर उस की युक्ति के लिये न ठएरे ॥

पत्र । उन्हों ने जंगल में जीत लालमा किई

जीर निर्जल स्थान में ईप्छर की परीक्षा किई ॥

प्य । से उस ने उन्हें मुए मांगा वर ते। दिया

पर उन की दुयला कर दिया ॥

पई । उन्हों ने छावनी में मूसा के

जीर पहें। वा के प्रीवित्र जन शासन के विषय

१९। भूमि फटकर दातान् की निगल गई

थीर प्रधीराम् के भुगड की ग्रम लिया।
१८। ग्रीर उन के भुगड में प्राग्न भड़की
थीर दुष्ट लेगा लें। से भस्म हो गये॥
१९। उन्हों ने होरेष्ट्र में यहडा यनाया
थीर ठली हुई मूर्ति की दगड्यत् किई॥
२०। यें उन्हों ने प्रपनी महिमा चर्षात् रंग्यर की
घास क्षानेहारे धैल की प्रतिमा से यहल

२१। वे प्रपने चहारकत्ता ईण्वर का मूल गये जिस ने मित्र में यहे यहे काम किये थे॥ २२। वह ने ता दास् के देश में आध्वर्णकर्मा पीर लाल समुद्र के तीर पर मयंकर काम किये थे॥

२३। से उस ने फदा कि मैं इन्हें सत्यानाश करूंगा

यर उस का चुना हुंग्रा मूसा सोविम के स्थान में खडा हुआ

कि उस की जलजलाइट की ठग्डा करें न द्वा कि यह उन्हें नाथ कर डाले॥ ' २८। उन्हों ने मनभाधने देश की निकम्मा जाना चौर उस के यचन की प्रतीति न कि है॥ २५। ये प्रपने तैयुकी में कुड़कुडाये बीर यदावा का कहा न माना । २६। तय उस ने उन के विषय में किरिया खाई। कि मै इन की जंगल में नाश कहाा, २०। थीर इन के वंश की पान्यकातियों के बीच गिरा दंगा

श्रीर देश देश में तिसर विसर करेगा ॥

२८ । ये ग्रीर्वाले वाल् देवता से मिल गर्प ।

श्रीर मुदीं की चकाये धुर पश्ची का गर खाने लगे ॥

२९ । ये। उन्हों ने अपने कामी से सस की रिस
दिलाई

क्रीर मरी उन में फूट पड़ी ॥

\$0 । तथ पीनदास् ने स्टब्सर न्यायदगढ़ दिया
जिस से मरी यम गई ॥

\$9 । क्रीर यद सस की लेखे में पीकी से पीकी ली

क्रियंग के लिये। धर्म गिना गया ॥

\$2 । उन्दों ने मरीबा के सेति। के पास भी

विषय का कीय भड़काया कीर उन के कारण मूसा की दानि दुई ॥ इइ। क्योंकि उन्दों ने सस के कात्मा से खलवा किया

तय मूसा विन सेचि वोसा ॥ ३४। जिन सोगों के विषय यदीया ने उन्दे श्राचा दिर्श्वणी

चन की उन्हों ने सत्यानाश न किया,

३५। घरन उन्हों जातियों से दिलांसल गये

थीर उन के व्यवहारों की सीख लिया,

३६। धीर उन की मूर्तियों की यूजा करने लगे

थीर वे उन के लिये फन्दा वन गई ॥

ं ३६। घरन उन्हों ने खपने बेटे बेटियां पिशाचे।

के लिये बाल किई॥

ि भूद । ध्रीर छापने निर्दीय येटे येटिया का खून किया

किन्दे उन्दों ने कनान् की मूर्तियों को। बासि किया

से देश दूंन से खपवित्र है। गया ॥

<sup>(</sup>१) मूल में क्रिया लिया। (२) मूल में मूसा भीत के नाके में। (३) मूल में फेर दे।

<sup>(</sup>१) मूस में. शाय चढाया । (२) मूस में यह ।

३९ । कीर वे बाव बाव कामी के द्वारा अशुद्ध हो। ताये बीर बावने काव्यों के द्वारा व्यक्तिचारी वन गये॥ 80 । तब बहावा का काप बावनी प्रका पर भड़का बीर उस की बावने निज भाग से चिन बाई॥ 84 । से उस ने उन की बान्यकारियों के व्यश् में कर दिया बीर उन के बैरियों ने उन पर प्रमुता किई॥ 84 । उन के शुश्रों ने उन पर प्रमुता किई॥ 84 । उन के शुश्रों ने उन पर ग्रंथेर किया बीर वे उन के शुश्रों ने उन पर ग्रंथेर किया बीर वे उन के शुश्रों ने उन पर ग्रंथेर किया बीर वे उन के शुश्रों ने उन पर ग्रंथेर किया बीर वे उन के शुश्रों के उन पर ग्रंथेर किया पर वे उस के विश्वद्ध पुक्ति करते गये॥ 88 । वारम्वार उस ने उन्हें कुड़ाया पर वे उस के विश्वद्ध पुक्ति करते गये॥

े कान में पड़ा

(१) मूच ने समुद्र से।

तब तब उसःने उन के संकट पर दृष्टि किई,

४५। बीर उन के दित अपनी दाखा की स्मरण

करके

अपनी अपार करणा के अनुसार तरस खाया,

४६। बीर की उन्दे देंधुए करके ने गये घे

उन सब से उन पर दया कराई ॥

४०। दे दमारे परमेश्वर पदीवा दमारा उद्घार

कर

थार दमे अन्यजातियों में से एकट्ठा कर

थार दमे अन्यजातियों में से एकट्ठा कर

थार तरी स्तृति करते दुए तरे विषय यहाई करें ॥

४८। इम्राएल् का परमेश्वर पदीवा

अनादिकाल से अनन्तकाल लों धन्य है

थार सारी प्रला कर्ष आमेन्।

(१) मूल में. इल्लायाह ।

टिई

याद् की स्तुति करा ॥

#### पांचवां भाग।

क्योंकि वह भला है

क्या उस की करणा सदा की है॥

२। यदावा के कुड़ाये हुए ऐसा ही कहें

क्रिन्हें उस ने द्रोही के हाथ से कुड़ा लिया है,

३। श्रीर उन्हें देश देश से

पूरव पांच्सिम उत्तर खीर दक्किवन से' एकट्ठा

क्रिया है॥

१। वे जंगल में मस्भूमि के मार्ग पर भटके जाते थे

क्रिर कोई वसा हुआ नगर न पाया॥

१। मूख कीर प्यास के मार्र
वे विकल हो गये॥

द। लोग यहे। वा की करणा के कारण और उन प्राध्यक्षिमों के कारण की यह मनुष्यों के लिये करता है उस का धन्य-वाद करे॥ व्योंकि वह प्रामिलायी जीव के उन्तुष्ट करता और मूखे की उसम पदार्थों से तृम करता है॥ १०। की ग्रांधियारे और घोर बग्धकार में बैठे और दुख ने पहें और बेड़ियों से जकड़े हुए ग्रे॥

६। तथ उन्हों ने संकट में यहावा की दोहाई

थीर उस ने उन की सकेती से हुडाया,

9 । श्रीर उन की ठीक मार्ग पर चलाया

कि वे वसे दूर नगर की पहुंचे॥

१९। इस लिये कि वे ईश्वर के वसने के विकट्ट इसने

खार परमप्रधान की सम्मति की सुच्छ जाना ॥
१२ । से उस ने उन की कप्र के द्वारा दयाया
ये टीकर खाकर शिर पहे थीर उन की कीई
सहायक न मिला ॥

१३। तथ उन्हें। ने सकट में यदाया की दोहाई दिई

थीर उस ने सकेती से उन का उद्वार किया ॥ १८ । उस ने उन की खिन्ध्यारे थीर घार खराकार से उदारा

श्रीर उन, के बंधनों की तीर डाला॥
१५। लेश यदीया की करणा के कारण
श्रीर उन जाश्चर्यकर्मी के कारण जी बस

मनुष्या के लिये करता ये उस का धन्यवाद करें ॥

१६। क्यों कि उस ने पीतल के फाटकों की तीडा बीर लीदे के वेग्डों की टुकडे टुकडे किया। १०। मूठ अपनी कुचाल

थीर प्रधम्म के कामी के कारण प्रति दु खित रिते रे॥

पद । उन का की सव भांति के भे। जन से मिचलाता है

श्रीर वे मृत्यु के फाटक लों पर्तुचते हैं ॥
१९ । तय वे मकट में यरोधा की दोधाई देते है
श्रीर यह सकेती से उन का उद्घार करता है ॥
२० । यह श्रयने यचन के द्वारा उन के। चगा
करता

थीर जिस गहरे में वे पहें रे उस से उवारता है।। २९। लेगा यदावा की करणा के कारण

श्रीर उन श्राप्त्वार्यकर्मी के कारण के। यह मनुष्यों के लिये करता है उस का धन्यवाद

३२। श्रीर धन्यवादयोस चठाएँ श्रीर वयजयकार करते हुए उस के कामी का वर्णन करें॥ २३। जी लोग जहाजों में समुद्र पर चलते चौर महासागर पर होकर व्योपार करते हैं, २८। ये पहाया के कामी की चौर उन जाइनर्यकर्मी की जी वह गहिरे समुद्र में करता है देखते हैं। २५। क्योंकि यह जाना देता है सब प्रसब्द

वयार चठकर तरंगी की चठाती है॥

म्ह । ये खाकाण लें चढ़ जाते फिर गाँदरे में उत्तर खाते हैं

बीर क्रिय के मारे उन के की में जी मधीं रहता॥ २०। ये चक्कर खाते और मतवाले की नाई लडख हाते है

द्यार उन की सारी ख़िंह मारी बाती है।। २८। तथ थे संकट में यहावा की दोहाई देते है

बीर यह उन की सकती से निकासता है। दर । यह बांधी से नीया कर देता है बीर तरंगे येठ जातो हैं। इ०। तय ये उन के बैठने से बार्निन्दत होते हैं बीर यह उन की मन चारे यन्दर में पहुंचा देता है।

इ१। लेगा यदीया की करणा के कारण ग्रीर उन ग्राह्य केंक्रमों के कारण के वह मनुष्यों के लिये करता है उस का धन्यवाह करें

हर। कीर समा में उस की सराईं
चीर पूर्यानियों के बैठक में उस की स्तृति करें।

इह । बह महियों की जंगल बना डालता
चीर जल के सेतीं की मूखी भूमि कर देता है।

इह । बह फलबन्त भूमि की नोनी करता है

यह रहनेहारों की दुष्टता के कारण होता है।

इप । बह जगल की जल की ताल
चीर निर्जल देश की जल की सेते कर देता है।

इद । खीर बहां बह भूखों की बसाता है

कि वे बसने के लिये नगर तैयार करें,

<sup>(</sup>१) मूल में, निगसी।

<sup>(</sup>१) मूल में भाषना धवन भेजकर।

३०। धीर खेती कर धार दाख की बारियां लगाएं । थीर मांति मांति के फल उपना र्ले॥ इद । खीर यह उन की ऐसी खाशीय देता है कि वे बहुत बढ़ जाते है बीर उन के पशुक्षों का भी वह घटने नहीं देता। इर । फिर यंधेर विपत्ति थै।र योक के कारग वे घटते थे।र दब साते है। 80 । थ्रीर वह द्वाकिमां का खपमान से लादकर वेराइ सुन में भटकाता है। 89 । यह दरिद्री की दुख से कुडाकर ऊंचे पर रखता

खीर उन की भेड़ीं के भुगड़ या परिवार देता है। 82 । सीधे लाग इसे देखकर खानन्दित हाते है श्रीर सब क्रिटल लेगा प्रपने मुद्द बन्द करते हैं ॥ 8३। जी कोर्ड बुद्धिमान दी से इन वाती पर ध्यान करेगा

थीर प्रदेशवा की करणा के कामें का विवारेगा 🛚 👉 गीत। दाखद का भजन।

## १०८ है परमेक्टर मेरा घृदय स्थिर है

ं में गार्कगा मे यपने यात्मा में भी भवन गार्कगा ॥ २। हे सारङ्गी थ्रीर श्रीया जाती मै आप पद फटते जाग उठूगा ॥ इ। हे यद्योवा में देश देश के लोगों के बीच तेरा घन्यवाद कद्या

क्रीर राज्य राज्य को लोगों के सध्य में सेरा भवन गालगा ॥

8। क्यों कि तेरी करणा प्राकाश से भी ऊंची है थीर तेरी सञ्चाई खाकाशमराडल तक दे॥

५। हे परमेश्वर तूस्वर्गको कपर है।

क्षीर तेरी महिमा उत्तरी पृधिको के ऊपर हा॥ ६। इस लिये कि तेरे प्रिय कुडाये जाएं तू अपने यहिने द्वाध से बचा सीर दमारी

स्य ले ॥ । परमेश्वर पवित्रता के साथ बेला है

मे प्रकृत्तित हीकर शकेम् की खाँट लूगा

थीर मुक्कीत् की सराई की नपवासंगा ॥ द। गिलाद मेरा मनश्ये भी मेरा है थीर रप्रैस् मेरे सिर का टाप यष्ट्रदा मेरा राखदग्रह है॥ र । मेा याय् मेरे धोने का पात्र दे मे रदोस् पर अपना ज्ञूता फेंकूगा पलियन् पर मे जयजयकार करता।। १०। मुक्ते ग्रङ्घाले नगर मे कीन पहुचाएगा रदोम् सो मेरो अगुवाई किस ने किई है। १९। हे परमेश्वर क्या तू ने हम की नहीं त्याम दिया थीर है परमेश्वर तू हमारी सेना के साथ प्रधान नहीं करता॥

१२ । द्रोहियों के विकट्ट हमारी सहायता क्योंकि मनुष्य का किया हुआ कुटकारा व्यर्थ

१३। परमेश्वर की सदायता से इस बीरता दिखारंगे

हमारे द्रे।हियां के। यही रैदिगा ॥ प्रधान यलानेहारे के लिये। दाखद का । भजन ।

०८. हे परमेश्वर तू जिस की में स्तुति करता हू चुप न रह ॥

» । क्योंकि दुष्ट कीर कपटी मनुष्यों ने मेरे विक्ट मुद्द खोला है

वे मेरे विषय मूळ वेशलते हैं ॥

३। श्रीर उन्हों ने बैर के वजन मेरी चारी स्नोर कहे हैं

भीर अकारण मुक्त से लड़े दि॥ ४। मेरे प्रेम के वदले में वे सुक्त गें विरोध

कारते हैं पर मे ता प्रार्थना ने सबसीन रहता हूं ॥ **५। उन्हों ने भलाई के पलटे में मुक्त से युराई** 

थीर मेरे प्रेम के घटले से धैर किया है ॥ इ। तू उस की किसी दुष्ट की श्राधिकार में रख थीर विरोधी उस की दहिनी खार खड़ा रहे। ०। अव उस का न्याय किया जार तय यह

दे।यो निकले

<sup>(</sup>१) मूल में महिमा।

कीर इस की प्रार्थना पाप जिनी जाए ॥ ८। उस को दिन घोडे हो श्रीर उस के पट की दूसरा ले। र । उस के लड्केबाले वपमुख धीर उस की स्त्री विधवा है। जार ॥ १०। थीर उस के लड़के सारे मारे फिरे थीर भीदा मांगा करे उन की अपने उन्नहें घुए घर से दूर जाकर दुकड़े मांगना पहे ॥ १९। महाजन फन्दा लगाकर उस का सर्वस्य से ले थीर परदेशी उस की कमाई की लूटें॥ 45 । कोई न हा हो। उस पर करुया करता रहे थीर उस के व्यपूर बालकों पर कोई अनु-ग्रह न करे ॥ १३। उस का यंश नाश हो। दूसरी पीड़ी में उस का नाम मिट जाए॥ १४। उस के पितरी का अधर्म यदाया का स्मरक रहे बीर इस की माता का पाप न मिटे॥ १५। यह निरन्तर यहावा के सन्मुख रहे ा कि बद दन का नाम पुचिवी पर से मिटा हाते ॥ १६। क्योकि वद दृष्ट कृषा करना विसराता था व्यान दीन और दरिद के पीड़े थ्रीर मार डालने की इच्छा से खेदित मनवालीं के पोक्ने पहला था। १०। यह साप देने मे प्रीति रखता या श्रीर साप उस पर या पहे घट आशीर्घाद देने से प्रसन्न न दीता था बीर प्राणीवाद उस से दूर रह गया ॥ १८। यह साप देना यस्त्र की नाई पहिनता था बीर बद उस के पेट में जल की नाई भीर उस की इड्रियों में तेल की नाई समा रापा ॥ 9( । यह उस के लिये ग्रीकृने का काम दे

थीर फेंडे की नाई उस की कांट में नित्य

कसा रहे।

२०। यदेश्या की श्रीर से मेरे विरोधिया की बीर मेरे विषष्ठ वुरा कदनेवाला की यही वदला मिले॥ २०। यर मुक्त से दे यदेश्या प्रभुत अपने नाम

के निमित्त वर्ताय कर
तेरी करणा ते। यही है से तू मुक्ते कुटकारा है।
स्व । क्योंकि मैं दीन धीर दिरह हूं
धीर मेरा हृदय घायल हुआ है।
स्व । मैं उसती हुई काया की नाई जाता रहा
मैं टिट्टी के समान चड़ा दिया गया हूं।
स्व । उपयास करते करते मेरे घुटने निर्वल

श्रीर मुक्त में चर्ची न रहने से में सूख गया हूं॥ २५। खीर मेरी ते। उन लेगों से नामधराई राती है

जब वे मुमे देखते तब विर हिलाते हैं॥
२६। हे मेरे परमेश्वर यहावा मेरी सहायता कर
अपनी करणा के अनुसार मेरा स्ट्रार कर ॥
२०। जिस से वे जाने कि यह तेरा काम है
और हे यहावा तू ही ने यह किया है॥
२८। वे केस्से ता रहे पर तू आशीप दे
वे ता स्ट्रार हो लिंकत ही पर तेरा दास
आर्नीन्द्रत हो॥

र । मेरे विरोधियों की श्रनादरस्पी वस्त्र पहिनाया जाए

थीर वे श्रापनी लज्जा के। कम्बलें की नाई ' थीक़ें ॥

३०। में यदाया का यदुत धन्यवाद कर्षाा और यदुत लेगों। के बीच उस की स्तुति कर्मा। ३९। क्योंकि वह टरिंद्र की दिहनी खेर खड़ा रहेगा

े कि उस की घात करनेहारे न्यायिया से खचार ॥ दाजद का भक्षम ।

११० • मेरे प्रमु से यहावा की वाशी यह है कि तू मेरे दहिने

वैठकर तब से। रह

(१) नुस में भसी।

जब से में तेरे शत्रुकों की तेरे धरतों की चौकी

म कर दू ॥

२। तेरे पराक्षम का राजदगढ़ गहीबा सिम्पोन्

से बढाएगा

तू भपने शत्रुकों के मध्य में शासन करे॥

३। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्षम के दिन
स्वेच्हाव्यलि बनते हैं

तेरे जवान लोग पवित्रता से शामायमान
चौर भेर के गर्भ से जन्मी हुई खोस के समान
तेरे पास है॥

४। यहावा ने किरिया खाई चौर न पहताएगा

कि तू मेस्जीसेंदेक् की रीति पर सर्वदा का

याजक है।

प्राप्त नेरी दिनी छोर दीकर

प्राप्त कीय के दिन राजाखों की छूर कर देगा।

दै। यह जाति जाति में न्याय चुकाएगा

रवन्नि लोघों से भर जाएगी

यह लम्बे चैहि देश के प्रधान की छूर कर
देगा।

 । वह मार्ग में चलता दुखा नदी का खल पीरगा

इस कारण यह सिर चठाएगा n

## १११. याह् को लाति करे।

में सारे मन से यदीवा का धन्यवाद सीधे लेगों। की ग्रीष्ट्री में श्रीर मगडली में भी कर्दगा ॥

२। यद्दोवा की काम छड़े हैं कितने उन से प्रसन् रहते हैं से। उन में ध्यान जगाते हैं ॥

इ। उस को काम, विभवमय श्रीर रेश्वर्णमय द्वीते हैं

थीर टा का धर्म सदा हो बना रहेगा॥ 8। उस ने प्राप्ते श्राप्त्वर्णकार्मी का स्मरण कराया है

(१) मूल ने इल्लुबाइ।

यदेश्या धानुग्रहकारी श्रीर दयावना है।

५। उस ने ग्रापने डरवैयों की भाहार दिया है

वह ग्रापनी वाका की सदा लों स्मरण खखेगा॥

६। उस ने ग्रापनी प्रका की प्रान्यकारियों का

भाग दन का लिय अपने कामीं का प्रताप दिखाया है। ०। सञ्चाई और न्याय उस के हाथों के काम हैं उस के सब उपदेश विख्वास्थाग्य है। द। वे सदा सर्वदा एटल रहंगों वे सञ्चाई और सीधाई से विषये हुए हैं। १ उस ने अपनी वाचा का सदा के लिये टएराया है उस का नाम पवित्र और मयथाग्य है। १०। बुद्धि का मूल यहावा का भय है। जितने उस की आवामी का मानते है। उन की धुद्धि प्रच्छी होती है। उस की स्तुति सदा बनी रहेगी।

## ११२. याह् की स्तुति करी'

क्या ही धन्य है वह पुरुष जी यहावा का भय मानता

थीर उस की आजाओं से स्रांत प्रस्तू रहता है ॥
३। उस का यंग्र पृथियी पर प्रशासमी होगा
,सीधे लेगों की सन्तान आशीप पाएगी ॥
३। उस के घर से धन संपत्ति रहती है
थीर उस का धर्मा सदा बना रहेगा ॥।
४। सीधे लेगों के लिये सन्धकार के बीस
क्योंति उदय होती है

वह अनुग्रहकारी दयावन्त श्रीर धर्मी होता है। ध। जो पुरुप अनुग्रह करता श्रीर उधार देता है उस का कल्याय होता है

, वह न्याय में खपने मुकड़ में को कीतेगा ॥ ६। वह तो सदा लों बटल रहेगा धर्मी का स्मरण सदा लों वना रहेगा॥ ७। वह बुरे समाचार से नहीं डरता

(१) गूल में इल्लुबाह ।

वस का दृदय यद्दीया पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है ॥ ८। वस का दृदय संभला हुआ है से। यह न उरेगा यस अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके कपूर होगा ॥ १। वस ने वदारता से दरिद्रों की दान दिया वस का धर्मा सदा यना रहेगा स्रोर वस का सींग महिमा के साथ कंवा किया वारगा ॥ १०। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा

१०। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा यह दांत पीच पीचकर गल जाएगा दुष्टों की लालका पूरी न होगी ।

करी यद्दीया के नाम की म्तुति करी ॥ २। यद्दीया का नाम श्रेय से ले सर्यदा लें। धन्य कद्दा जाए ॥ ३। उदयावल से ले श्रम्ताचल लें। यद्दीया का नाम म्तुति के वेग्ग्य दे ॥ ८। यद्दीया सारी जातियों के जपर मद्दान् दे भीर उस की महिमा श्राकाश से भी जची है ॥ ५। दमारे परमेश्यर यद्दीवा के तुल्य कीन दे यद्द ते। क्षेतर श्राकाश भीर पृथियो पर दृष्टि करने के लिये भुकता है ॥ ०। यह कंगाल कें। मिट्टी पर से भीर दिद की दूरे पर से उठाकर जंवा करता है.

द। कि उस को प्रधानों के संग प्रार्थात् प्रपती प्रका के प्रधानों के संग बैठाए ॥ १। यह बांभ को घर में लड़कों की ग्रानन्द करनेहारी माता बनाता है याह की म्तुति करी ॥ ११८ जब इसारल् ने मिस से सर्थात् यासूय के घराने ने सम्यभाषावालों के बीच से प्रयान किया, २। तब यहूदा यहावा का पांवत्रस्थान स्त्रीर इसारल् सस के राज्य के लाग हो गये॥ ३। समुद्र देखकर भागा यर्दन नदी उलटी खदी॥ ॥ ॥ । पदाह मेटी की नाई उक्रलने लगे सीर पहाहियां भेड अकरिया के बच्चों की नाई उक्रलने लगें।

५। ऐ समुद्र तुने क्या हुआ कि तू भागा
'बीर दे यहन तुने का हुआ कि तू सलटी छही।।
ई। दे पहाडी तुन्हें का हुआ कि तुम मेढ़ों की नाई
बीर दे पदाडिया तुन्हें का हुआ कि तुम मेढ़
यक्षियों के बच्चों की नाई उक्कों।

वि पृथिकी म्सु के साम्दने
 याकूत्र के परमेश्वर के साम्दने थरधरा उठ ॥
 वद घटान की जल का ताल
 चक्रमक के परधर की जल का सेता वना
 डालता है॥

यि। स्विधा हमारी नहीं दमारी नहीं स्वपने ही नाम की महिमा स्वपनी करवा सीर सञ्चार्ष के निमित्त कर ॥ ३। जाति जाति के लेगा क्यो कहने पारं कि उन का परमेश्वर कहाँ रहा ॥ ३। हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है उस ने जी चाहा से किया है ॥ ४। उन की गृह तो रहता पर वे बोल नहीं सकतीं । उन के सांव तो रहतीं पर वे देख नहीं सकतीं ॥ ६। उन के कान तो रहते पर वे सुन नहीं

<sup>(</sup>१) गूल में नाम हागी। (२) मूल में एल्ल्याह ।

<sup>(</sup>१) गुल में उस।

उन के नाक ता रहती पर वे सूंघ नहीं सकती॥

थ। उन के शाय ती रहते पर वे स्पर्ध नहीं कर सकतीं

उन को पांच ते। रहते पर वे चल नहीं सकतीं बीर अपने कार्यठ से कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकतीं॥

द। जैसी वे है तैसे ही उन के बनानेहारे स्रोर उन पर सब मरोसा रखनेहारे भी हो। जारंगे॥

( । हे इसारल् यहाया पर भरे।सा रख तेरा' सहायक थ्रीर ठाल यही है ॥ १०। हे हादन के घराने यहात्रा पर भरे।सा रक्त्वे

तेरा सहायक द्यार काल खही है।

१९। दे परावा के डरवेंगा यहावा पर भरासा
रक्ता

तेरा चहायक खीर ठाल वही है।
पर । यहावा ने हम की समरण किया है वह
खाशीय देगा

वह इस्तिएल् के घराने की आशीप देशा वह दास्त के घराने की आशीप देशा॥ १३। वया है।टे क्या वहे

जितने यद्दीया के डरवैये दें यह उन्हें साशीय

98। यदीवा तुम की श्रीर तुम्हारे लड्की की भी

षाधिक वकाता जार ॥

९५। यहीवा स्त्री स्नामाण स्त्रीर पृष्टिकी का कर्त्ता है

वस की ग्रीर से तुम आशीय पाये हो।, १६। मां की है से तो यहावा का है। पर ाकी वस ने मनुष्यों की दिई है। १६। मुदें जितने चुपचाप पते है से. तो याद् की स्तृति नहीं कर सकते।। १८। पर हम, लीता याह की

(१) मूख ने उन का।

श्रश्र से ले सर्वदा ले। धन्य कहते रहेगे याह की स्तुति करे।

११६. में प्रेम रखता हू प्रस लिये कि

मेरे गिडगिडाने की सुना है ॥

३। उस ने जी मेरी खोर कान लगाया है
इस निये में जीवन भर उस की पुकारा करगा ॥

३। मृत्यु की रस्सियां मेरी घारी खोर घी

मैं खधीलोक की सकती में पड़ा

सुने संकट खीर घोक भेगाना पड़ा ॥

४। तब मैं ने यहीबा से प्रार्थना जिई

कि है यहीबा बिनती सुनकर मेरे प्राय की

वचा ले॥

५। यहावा श्रनुग्रहकारी श्रीर धर्मी है. . श्रीर हमारा परमेश्वर दया करनेहारा है ॥ ६। यहावा भोलों की रक्षा करता है मै वलहीन दी गया था श्रीर उस ने मेरा उद्घार किया ॥

9। हे मेरे मन तू अपने विश्वामस्थान से लीट आ व्योंकि यहावा ने तेरा उपकार किया है ॥ ६। तू ने तो मेरे प्राय की मृत्यु हे मेरी खांख की खांसू बहाने हे और मेरे पांब की ठीकर खाने हे बचाया है॥ ९। में जीते सी

अपने को यदीवा के साम्दने जानकर प्रस्ता रहुगा॥

१०। में ने जो ऐसा कहा से विश्वास करके कहा
में तो बहुत ही दुंखित हुआ।
११। में ने उतावली से कहा
कि सारे मनुष्य मूठे है।
१२। बरोबा ने मेरे जितने उपकार किये हैं
उन का बदला में उस की क्या हूं॥
१३। में उद्घार का करोरा उठाकर
बहोबा से प्रार्थना कस्या।

<sup>(</sup>१) जूस में , हल्लुयाह । (२) जूल में. यहाया के साम्हने ।

पश्च में यहावा के लिये अपनी महतें प्रगट में उस की सारी प्रकां के साम्हने पूरी करूंगा॥

विशा ॥

१५ । यदेश्या के मक्ती की मृत्यु

इस के लेखे में अनमील हैं ॥

१६ । हे यदेश्या सुन में तो तेरा दास हू

में तेरा दास कीर तेरी दासी का येटा भी हूं

तू ने मेरे बंधन खोल दिये हैं ॥

१० । में तुम की धन्यवादखील घठासंगा ॥

श्रीर यहेश्या से प्रार्थना करंगा ॥

१८ । में यदेश्या के लिये अपनी मन्तें

प्रगट में उस की सारी प्रचा के साम्छने,

१९ । यदेश्या के भवन के आंग्रनों में

हे यस्थ्रलेस् तेरे मध्य में पूरी करंगा

याद् की स्तृति करी। ॥

११७. हे जाति जाति के सब लेशो यदेश्या की स्तृति करें। देराच्य राज्य के सब लेशों। उस की प्रशंसा करें।॥ २। क्योंकि उस की क्षत्रणा इमारे जपर प्रवल हुई है

भीर यदावा की सञ्चाई सदा की है याद की म्हांति करे। ॥

११८. यहावा का धन्यवाद करी

बीर उस की करणा यहा की है।

३। इसएल् कहे

कि उस की करणा सदा की है।

३। हाइन का घराना कहे

कि उस की करणा सदा की है।

४। यहादा के डरवैंथे कहें

कि उस की करणा सदा की है।

५। मैं ने सकेती में याद् की पुकारा

याद् ने मेरी सुनकर मुझे चैंाड़े स्थान में पहुनाया।

है। यहावा मेरी थोर है में न हर्या। मनुष्य मेरा ध्या कर सकता॥ छ। यहे। वा मेरी स्रोर मेरे सहायकों में का है सो मे अपने धीरियों पर दृष्टि करके चन्तुष्ट हुगा ॥ द। यद्दावा की शरखं लेनी मनुष्य पर भरासा रखने से उत्तम है। र'। यहावा की शर्य लेनी प्रधानों पर भी भरीसा रखने से उत्तम है ॥ १०। सब जातियों ने सुक्त को घेर लिया है पर यहावा को नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डालंगा॥ १९। उन्हों ने मुक्त की। घेर लिया वे मुक्ते घेर चुके भी हैं पर यहीवा के नाम से मैं निश्चय उन्हें नाश कर डाल्गा। १२। उन्दें ने मुभे मधुमिक्खियों की नार्षे घेर लिया है पर कांट्रो की बाग की नाई युक्त गये यद्देश्या के नाम से मैं निश्चय उन्दे नाग कर हालुंगा ॥ १६। तूने सुभो खडा धक्का दिया ती था कि मैं गिर पहं पर यद्दावा ने मेरी सदायता किई ॥ 98। याद् मेरा खल श्रीर भक्तन का विषय थीर वह मेरा चढ्ढार ठइर शया है ॥ १५। धर्मियों के तंबुकों में जयजयकार श्रीर चद्वार की ध्वान हा रही है यदीया के दिंहने दाघ से पराक्रम का काम होता है॥ 9ई। यदीया का दहिना द्वाच मदान् द्वया दै व्यद्वीया के दक्षिने हाथ से पराक्रम का काम द्याता है। १७। मे न सदंगा जीता रहूगा खीर याद् के कभों का वर्णन करता रहता ॥ १८। याद् ने मेरी खडी ताड़ना तो किई

पर मुभो मृत्युको वश में नदीं किया॥

१९ । मेरे लिये धर्म के द्वार खोले में उन से प्रवेश करके याद्द का धन्यवाद कर्बगा॥ २० । यद्दीवा का द्वार यद्दी है इस से धर्मी प्रवेश करने पार्ग ॥ २१ । दे प्रदेशिया में सेरा धन्यवाद कर्बगा क्योंकि

तू ने मेरी सुन लिर्ड /
जीर मेरा चहार ठहर गया है ॥
२२। राजा ने जिस पत्थर की निकस्मा ठहराया था
सी कीने के सिरे का हो गया है ॥
२३। यह तो यहीवा की खोर से हुआ
यह हमारी हृष्टि में अद्भुत है ॥
२४। आज वह दिन है जी यहीवा ने बनाया है
इस इस में मगन खीर खानन्तित हों ॥
२५। है यहीवा बिनती सुन उद्घार कर
है यहीवा बिनती सुन सफलता कर है ॥
२६। धन्य है वह जी यहीवा के नाम से झाता है
इस ने तुम की यहीवा के घर से आशीर्वाद
दिया है ॥

२०। यहात्रा ईश्वर है थीर उस ने इस की प्रकाश दिया है

यचपशु की रस्मियों से बेदी के सींगा तक बांधा ॥ २८ । हे यहेग्बा तू मेरा ईश्वर है से में तेरा धन्यवाद करंगा

तू मेरा परमेश्वर है मै तुम की सराईंगा॥ २९ । यहीवा का धन्यवाद करे। क्योंकि वह मला है

थीर उस की करवा सदा की है।

## ११६ क्या हो धन्य हैं वे तो चाल के

यौर यहोवा की व्यवस्था पर खलते हैं।

२। बया दी धन्य है वे जो उस की चितानियों

पर चलते

श्रीर सारे मन से उस की पास आते हैं।।
इ। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते
वे उस के मार्गी में चलते हैं।।
8। तू ने अपने उपदेश इस लिये दिये हैं

कि वे यह से माने लाएं ॥

५। मला दे। कि मेरी चालचलन

तेरी विधियों के मानने के लिये हुठ हो जाए ॥

६। जब में तेरी सब साचाओं की खोर चित्त

हगाये रक्खूंगा
तब मेरी खाशा न दूटेगी ॥

०। जब मे तेरे घम्ममय नियमों को सीखूंगा
तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा॥

६। में तेरी विधियों की मानूंगा
तू मुने पूरी रोति से न सज ॥

र । जवान अपनी चाल की किस उपाय से ग्रह करे

तेरे व्यवन के अनुसार सावधान रहने से ॥
१०। में सारे मन से तेरी खोज में लगा हू
मुक्ते अपनी आचाओं की वाट से मटकने न दे॥
१९। में ने तेरे व्यवन की अपने दृदय में रख
कीका है

कि तेरे विक्द्व पाप न कर्ष ॥

१२ । दे यदीवा तू धन्य है

मुक्ते अपनी विधियां सिखा ॥

१३ । तेरे सब कटे हुए नियमें का वर्णन

मै ने अपने मुंह से कहा है ॥

१८ । मै तेरी चितानियों के मार्ग से

माना सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं ॥

१५ । मै तेरे उपरेशों प्र ध्यान कर्षगा

और तेरे मार्गा की खोर हृष्टि ख्लूंगा ।

१६ । मै तेरी विधियों से सुख पार्जगा

भीर तेरे वचन का न मूलूंगा ॥

१७। अपने दास का उपकार कर में जोता रहूंगा श्रीर तेरे वचन पर चलता रहूंगा॥ १८। मेरी आंखें खोल दें कि में तेरी व्यवस्था की

प्यद्भुत बात निष्टार्थ॥ १९। में तो पृषिबी पर परदेशी हूं अपनी खाद्याखा का मुक्त से किपाये न रखं॥

<sup>(1)</sup> नूस में. तेरे मुख के।

२०। मेरा मन तेरे नियमी की श्रीमलाया के कारण हर समय खेदित रहता है ॥
२१। तू ने श्रीममानियों की की खीपत है खुड़का है

स्ने तेरी श्राचाश्रों की बाट से भटके हुए है ॥
२३। मेरी नामधराई श्रीर श्रायमान दूर कर क्योंकि में तेरी चित्तीनियों की यक है हूं ॥
२३। फिर हाकिम शैठे हुए श्रायस में मेरे सिक्द स्नाते करते श्रे

पर तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा ॥
२४। फिर तेरी चित्तीनियां मेरे सुखमूल

,२५। मैं ध्रुल मे पड़ा टू तू अपने वचन के अनुसार मुक्त की जिला॥ २६। मैं ने अपनी चालचलन का तुभा से वर्णन किया और तू ने मेरी मानी त मुक्त को अपनी विधिया रिखा ॥ ; २०। अपने उपदेशें का मार्ग सुके वता तब मे तेरे बाइचर्यकर्मी पर ध्यान कदंगा ॥ इद । मेरा जीव चटासी के मारे गल चला है तू खपने वचन के खनुसार मुक्ते सम्भास ॥ भर । सुभ की भूठ के सार्ग से दूर कर , स्रीर करवा करके अपनी व्यवस्था सुसे दे ॥ ३०। में ने सम्चाई का मार्ग चुन लिया है तेरे नियमें की छोर में चित्त लगाये रहता हूं॥ ३९। में तेरी चितानियों में लबलीन हूं चे यदे। या मेरी भाषा न ती इ.॥ ३२। जब तू मेरा दियाव ब्रहारगा तय में तेरी याचाओं के मार्ग में दीड़्गा॥

इड़ । चियचे वा मुक्ते प्रयमी विधियों का मार्ग दिखा दें तब में उसे प्रन्त से प्रकड़े रहूंगा॥ इड़ । मुक्ते समक्ष दे में तेरी व्यवस्था की प्रकड़ें रहंगा श्रीर सारे मन से उस पर चलूंगा ॥

३५ । अपनी याचायों के पथ मे मुम्त को चला
क्यों कि मैं उसी से प्रसन्न हूं ॥

इह । मेरे मन को लोभ को थोर नहीं
अपनी चितानियों हो की खोर परे ॥

इठ । मेरी यांखों को व्यर्थ वस्तुखी की थोर से

तू अपने मार्ग में मुक्ते जिला ॥

84 । तेरा जो व्यवन तेरे भय माननेशारें के लिये हैं

उस को अपने दास के निमित्त भी पूरा कर ॥

86 । जिस नामधराई से मैं डरता हू उसे दूर कर
क्योंकि तेरे नियम उसम हैं ॥

80 । देख में तेरे उपदेशों का श्रामेलापी हूं

श्रामें के कारण मुक्त को जिला ॥

89 । हे यहावा तेरी करुका श्रीर तेरा किया दुखा उद्घार तेरे वचन के अनुसार सुम की भी मिले॥

४३। तब में श्रापनी नामधराई करनेहारी की

कुछ उत्तर दे सकूंगा
क्वोकि मेरा भरोसा तेरे घचन पर है ॥
8३। सुके अपने सत्य घचन के कहने से न रोकः
क्वोंकि मेरी आणा तेरे नियमों पर है ॥
88। तब मे तेरी व्यवस्था पर लगातार
सदा सर्वदा चलता रहुगा॥
8५। खीर मे चीड़े स्थान मे चूर्न फिस्गा
क्वोंकि मे ने तेरे सपदेशे की सुधि रक्वी है ॥
8६। बीर मे तेरी चितानियों की चर्चा राजाओं

को साम्दने भी कवंगा।
श्रीर संकोच न कवंगा॥
श्रि । श्रीर में तेरी श्राचाओं के कारण सुखी टूंगा।
श्रेमें के उन में प्रीति रखता हू॥
श्रद । श्रीर में तेरी श्राचाओं को श्रीर जिन में

में प्रीति रखता हू दाण फैलाऊंगा । श्रीत तेरी विधियों पर ध्यान कदंगा ॥ ;

<sup>(</sup>१) मूल में. मेरे , मुद्द में से बिलकुल म छीन ।

8 । जो वचन तूने अपने दास की दिया है उसे स्मरण कर क्योंकि तू ने सुक्ते खाशा तो विर्द है। ५०। मेरे दु.ख मे मुभे शान्ति उसी से हुई है क्योंकि तेरे घचन के द्वारा मे जी गया हूं॥ ५९ । श्रीममानियों ने मुक्ते श्रत्यन्त ठट्टे में उडाया है में तेरी व्यवस्था से नहीं हटा ॥ प्र**। है यहीवा में ने तेरे प्राचीन नियमें** की सारता करके शान्ति पार्ड है। **५३। जो दुष्ट तेरी व्यवस्था की क्रोडे दुर** हैं छन की कारण में सन्ताप से जलता हूं॥ ५४। जहां में परदेशी देशकर रहता दू तदा तरी विधियां मेरे गीत गाने का विषय बनी है। **५५। दे यहावा में ने रात की तेरा नाम स्मर्ख विदया** थीर तेरी व्यवस्था पर चला ई॥ ध्दै। यह मुक्त की इस कारण हुआ कि में तेरे उपदेशों की पकड़े दुए था।

५०। यद्योवा मेरा भाग है मै ने तेरे वचनों के अनुसार चलना ठाना है। भूद । में ने सारे मन से तुओं मनाया से। ग्रपने वचन के अनुसार मुक्त पर अनुग्रह कर।। ५९ । में ने अपनी चालचलन की सीचा थीर तेरी चितानिया का मार्ग लिया। इं। में ने तेरी बाजाबी के मानने में विलम्ब नहीं फुर्ती किई ॥ ६१। में दुष्टें। की रास्तियों से बन्ध गया में तेरी व्यवस्था की नहीं मुला॥ ६२। तेरे धर्ममय नियमों के कारण मै खाधी रात को तेरा धन्यवाद करने की चळंगा ॥ वंद्र। जितने तेरा मय मानते ख्रीर तेरे उपदेशी प्रर चलते हैं चम का में संशी हूं॥

देश । ये यद्याया तेरी करणा पृष्टियी में भरीहुई दे तू मुक्ते व्यपनी विधियां मिखा ॥

६५। हे यहे।वा तू ने ग्रापने वचन के पनुसार

खपने दास को संग्रा भला किया है ॥

६६ । मुझे भली विवेक्त श्रीत स्थान दे

स्थोंकि मैं ने तेरी आसाओं का विश्वास

किया है ॥

६० । उस से पहिले कि मैं दु. खित हुआ में

भटकता था

पर खब में तेरे घचन की मानता हू ॥
तू मला है खीर भला करता भी है

मुझे खपनी विविध्यों सिखा ॥

६९ । स्रीभमानियों ने ते। मेरे विक्त कुठ द्यात

पर में तेरे उपदेशों की सारे मन से पकड़े रहूंगा। १०। उन का मन मेटा दी गया दे पर में तेरी व्यवस्था के कारण सुखी हूं॥ १९। मुक्ते सी दुख हुखा से मेरे लिये मला दी हुआ

ग्राकी है

जिस से में तेरी विधियों की सीख सकूं॥-१२। तेरी दिई हुई व्यवस्था मेरे लिये इजारी स्पैयों श्रीर मुझ्रों से भी भली है॥

७३। तेरे द्वाचों से मैं वनाया खार रखा गया हूं मुक्ते समझ दें कि मैं तेरी खाजाओं की सीखूं॥ ७८। तेरे दरवेंये मुक्ते देखकर खानन्दित होगी क्योंकि में ने तेरे घचन पर खाजा लगाई है॥ ७५। चे यहावा में जान गया कि तेरे नियम धार्ममय दें

श्रीर तूने श्रापनी सञ्चाई के अनुसार मुक्ते दुः स दिया है।

9ई। मुक्ते अपनी करुणा से प्रान्ति दे क्योंकि तू ने अपने दास की। ऐसा ही द्यवन दिया है॥

<sup>(</sup>१) गूल में पर्यो के समान नाटा।

99। तेरी दया मुझ पर हो तब में जी जाजगा ख्योंकि में तेरी व्यवस्था से मुखी हू ॥
95 । क्रांभिमानियों की आशा टूट ख्योंकि उन्हों ने मुझे सूठ के द्वारा गिरा दिया पर में तेरे उपदेशों पर ध्यान कर्षगा ॥
95 । जी तेरा मय मानते हैं सो मेरी खोर फिरें तब वे तेरी चितानियों को समझ खेंगे ॥
50 । मेरा मन तेरी विधियों के विषय खरा हो ने हो कि मेरी खाशा टूटे ॥

८९। मुमे तुम से सद्वार पाने की श्राशा करते करते जी में जी न रहा पर मुक्ते सेरे घचन पर आशा रहती है। ८२। मेरी आंखें तेरे वचन के पूरे देाने की बाट नोइते नोइते रह गई थीर में कहता हूं कि तू मुक्ते कब शांति देशा। दइ। क्यों कि मैं धूर्ए में की कुणी के समान दे। तीभी तेरी विधिया का नहीं भूला ॥ ८४। तेरे दास के कितने दिन रह गये हैं तू मेरे पीके पड़े हुयों की दगड कव देगा। ध्या श्रीममानी जा तेरी व्यवस्था के अनुसार ं नहीं चलते उन्हों ने मेरे लिये ग्रह्हे खोदे हैं॥ द्ध । तेरी सब ब्राज्ञारं विश्वासयोग्य हैं विलेगा मूळ वेलिते हुए मेरे पोक्रे पड़े हैं तू मेरी सदायता कर ॥

देश विसुत्र की पृथियी पर से मिटा डालने दी पर घे पर मैं ने तेरे उपदेशों की नहीं के हा ॥ दः । प्रपनी कस्या के अनुसार मुक्त की जिला तब में तेरी दिई हुई वितानी की मानूगा ॥

दर । है यहीया तेरा वचन
श्राकाश में सदा लें। स्थिर रहता है।
र०। तेरी सञ्चार्श्व पीढ़ी से पीढ़ी से वनी रहती है
तू ने पृथिवी की स्थिर किया से वह बनी है।

(१ । वे खाज के दिन ली तेरे नियमी के सनु-सार ठद्दरे हैं

क्यों कि सारी सृष्टि तेरे श्रधीन है।

र । यदि में तेरी व्यवस्था से सुखी न होता
तो में दुःख की समय नाश हो जाता ॥

र । में तेरे उपदेशों की कभी न भूलूंगा
क्यों कि उन्हों के द्वारा तू ने मुक्ते जिलाया है।

र । में तेरा ही हूं तू मेरा उद्घार कर
क्यों कि में तेरे उपदेशों की सुधि रखता हूं।

र । दुष्ट मेरा नाश करने के लिये मेरी घांत में लगे हैं

में तेरी चितानियां की विचारता हूं।

र । जितनी वातें पूरी जान पड़ती है उन सब
को तो मैं ने श्रधूरी पाया है।

पर तेरी आचा का श्रीत विस्तार है॥

रि । प्रदा में तेरी व्यवस्था में कैसी प्रीति रखता हूं

दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लग्ना रहता है।। ९८। तू अपनी श्राज्ञाओं की द्वारा मुक्ते श्रापने

श्रृष्टें से अधिक बुद्धिमान करता है क्योंकि वे सदा मेरी मन मे रहती हैं॥ १९ । में अपने सब शिक्षकों से भी अधिक समम

रखता हूं क्योंकि मेरा ध्यान तेरी चितानिया पर लगा है॥ १००। मे पुरनियों से भी समभदार हू क्योंकि में तेरे उपदेशों का पकडे हू॥ १०९। में ने अपने पांधों का हर एक हुरे रास्ते

में रीक रक्का है

किस से तेरे घचन के अनुसार चलूं॥

पंकर । में तेरे नियमों से नहीं घटा

प्रयोकित तू हो ने मुक्ते शिक्षा दिई है॥

पंकर । तेरे घचन मुक्त की कैसे मीठे लगते हैं

चे मुद्द में के मधु से भी मीठे हैं॥

पंकर । तेरे स्पदेशों के कारण में समसदार है।

' जाता हैं

<sup>(1)</sup> मूल में सारी पूर्वता का में ने यानत देखा है।

<sup>(</sup>२) नूल में नेरे तालू की।

इस लिये में सब ब्रस्त मार्गी से बैर रखता हूं॥ १००५। तेरा वचन मेरे पाव के लिये दीपक ग्रीर मेरे पाव के लिये दीपक ग्रीर मेरे पाव के लिये दीजाता है॥ १०६। में ने किरिया खाई ग्रीर ठाना भी है कि मैं तेरे धर्ममं प्रवास नियमा के अनुसार चूलूंगा॥ १००। में अत्यन्त दुख से पड़ा हू

हे यद्दावा थयने वधन के ब्रनुसार मुझे जिला ॥ १०८। हे यद्दावा मेरे व्यवना की स्वेच्छावाल जानकर श्रांशीकार कर

श्रीर खपने नियमों की मुसी खिखा ॥

१०९ । मेरा प्राथा निरत्सर मेरी हचेली पर रहता है
तीभी में तेरी ट्यवस्था की भूल नहीं गया ॥

१९० । दुष्टी ने मेरे लिये फदा लगाया है

पर में तेरे डपदेशों के नार्ग से नहीं सठका ॥

१९९ । में ने तेरी चितानिया की सदा के लिये

व्यपना निश्व भाग कर लिया है क्योंकि ने मेरे हृदय के दर्प का कारण हैं। १९२। में ने अपने मन की इस न्नास पर लगाया है कि अन्त ली तेरी निधियों पर बदा चलता रहू।

१९६। में दुचितों से तो वैर रखता पर तेरी व्यवस्था में प्रीति रखता हूं॥ १९४। तू मेरी खाड ग्रीर ठाल है मेरी खाशा तेरे वचन पर है॥ १९५। हे क्षुक्रामिया मुम्स से दूर-हा लाखी कि में खपने परमेश्वर की ब्राज्ञाश्री की पकड़े रहू॥ १९६। हे यदीवा खपने वचन की अनुसार मुमे

संभाल कि मैं जीता रहू और मेरी श्राणा की न तीड़ ॥ १९७। मुक्ते श्राण रख तब मै बचा रहूगा श्रीर निरमान सेरी विधियों की श्रीर चित्त सार्म रहुगा॥

लगार रहूंगा ॥ १९८ । जितने तेरी विधियों के नागें से भटक जाते हे सन सब की तू सुच्छ जानता है क्योंकि उन की चतुराई भूठ है ॥ १९९ । तू ने पृथिवी के सब दुष्टा की धासु के मैल के समान दूर किया है इस कारण में तेरी चितानियों में प्रीति रखता हू॥ १२० । तेरे भय से नेरे राएं खड़े हुए हैं श्रीत से तेरे नियमी से डरता हू॥

१२१। में ने तो न्याय श्रीर धर्म्म किया है
तू मुक्ते श्रंधेर करनेहारों के हाथ में न हो हा।
१२२। श्रापने दास की भलाई के लिये जामिन हो।
श्रीमानी मुक्त पर अधेर न करने पारं॥
१२३। मेरी श्रास्त्र तुक से उद्घार पाने की श्रीर

तिरे घर्मम्य वचन के पूरे दोने की बाट जोहते जोहते रह गई हैं। परिश्व के प्राप्त करणा के

श्रीर श्रपनी विधिया मुने चिखा ॥
पन्ध । में तरा दास हू तू मुने समक दे
कि में तेरी चित्तीनियों की समकूं॥
पन्ध । यह समय श्राया है कि यहीवा काम करे
क्योंकि लोगों ने तेरी व्यवस्था की तोड़ दिया है॥
पन्ध । इस कारण में तेरी श्राह्माओं में
सेने से बरन कुन्दन से भी श्राधिक प्रीति रखता हू॥
पन्द । इसी कारण में तेरे सब सपदेशों की सब

विषयी में ठीक जानता हू और सब असत् मार्गी से वैर रखता हूं॥

१२९ । तेरी चितानिया अनूप हैं -इस कारण में उन्हें अपने की से यकड़े हूं॥
१३० । तेरी खातों के खुलने से प्रकाण होता है
उस से भाले लाग समस प्राप्त करते हैं॥
१३० । में मुंह खोलकर हांफने लगा
क्योंकि में तेरी आद्वाखों का प्यासा था॥
१३२ । जैसी तेरी रीति अपने नाम की प्रीति

रखनेहारी से है वैसे ही मेरी खोर मी फिरकर मुक्त पर खनुग्रह कर ॥ १३३। मेरे पैरी की खपने व्यचन के नार्ग पर जमा खोर कोर्ड खनर्थ वात मुक्त पर प्रमुक्ता न करने दे ॥ १३४ । सुके मनुष्या के अधेर से कुड़ा ले तथ में तेरे उपदेशों की मानूंगा ॥ १३५ । अपने दास पर अपने मुख का प्रकाश समका और अपनी विधियां मुके सिखा ॥ १३ई । मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है ॥

इस कारण कि लोग तेरी व्यवस्था की नही मानते॥

१३० । हे यहोद्या तू धर्मी है

धीर तेरे नियम सीधे हैं ॥

१३८ । तू ने व्ययनी चितानिया की
धर्म कीर पूरी कत्यता से कहा है ॥

१३९ । में धुन के मारे भरम हुआ हू

इस कारण कि मेरे सतानेहारे तेरे यसनी की

भूल गये दे ॥

980 । तेरा यचन पूरी रीति से ताया हुआ है

पीर तेरा दास उस में प्रीति रखता है ॥

989 । में छोटा खीर तुच्छ हू

में तेरे उपदेशों की भूल नहीं गया ॥

982 । तेरा धर्मा सदा का धर्मा है

खीर तेरी व्यवस्था सत्य है ॥

983 । में संसट द्वीर सकेती में फंसा हू

मैं तेरी खादाखों से मुखी हू॥

988 । तेरी चितानियां सदा धर्मम्य दे

हु मुक्त की समक्ष दे कि मैं जीता रहू॥

98५। में ने सारे मन से युकारा है है यहावा मेरी
सुन ले
में तीरी विधियों की पक्षहें रहूमा ॥
98६। में ने तुम की युकारा है तू मेरा पद्धार कर
सीर में तेरी चित्तीनियों की माना करमा ॥
189। में ने पह फटने से पहिले दीहाई दिई
मेरी प्राणा तेरे घचनी पर थी ॥
98≤। मेरी प्रांखे रात के एक एक पहर से
पहिले खुल गई

98९ । अपनी करुणा के अनुसार मेरी सुन ले दे यद्दावा अपनी रीति के अनुसार मुभे जिला ॥ १५० । जो दुष्टता में धुन लगाते दे से निकट

खा गये हैं

वे तेरी व्यवस्था से दूर पड़े हैं ॥

१५१ । है यहावा तू निकट है

और तेरी सब खानाएं सत्य है ॥

१५२ । बहुत काल से में तेरी चितानियों से जानता हूं
कि तू ने सन की नेय सदा के लिये डाली है ॥

१५३। मेरे दु'ख को देखकर मुभे हुड़ा क्योंकि में तेरी व्यवस्या की भूल नहीं गया। १५८। मेरा मुक्कदमा लड़ स्रीर मुभे हुड़ा लें खपने वचन के खनुसार मुभ की जिला। १५५। दुष्टों की उद्घार मिलना कठिन हैं क्योंकि वे तेरी विधियों की सुधि नही रखते। १५६। दे यहावा तेरी दया ते। वसी है से खपने नियमें के खनुसार मुभे जिला। १५९। मेरा पीका करनेदारे खीर मेरे सतानेदारे

यहुत हैं मै तेरी चितानियों से नही हटा ॥ १५८ । मै विश्वासघातियों का वेखकर स्वास हुआ क्योंकि वे तेरे वचन का नहीं मानते ॥ १५९ । देख कि मै तेरे स्पदेशों मे कैसी प्रीति

रखता हू दे यदावा प्रपनी कच्छा के प्रनुसार मुक्त केाजिला॥ १६०। तेरा सारा वचन सत्य दी है सार तेरा एक एक धर्ममय नियम सदा का है॥

१६१ । द्वांकिम स्वकारण मेरे पी है पड़े तो हैं पर मेरा दृदय तेरे व्यक्ता से भय करता है ॥ १६२ । जैसा कोई बड़ी लूट पाकर द्वांपित द्वाता है से से तेरे व्यक्त के कारण द्वांपित दू॥ १६३ । भूठ से तो मे वैर स्रोर चिन रखता दू पर तेरी व्यवस्था मे प्रीति रखता दू॥ '

<sup>(</sup>१) मूल में उद्घार दुष्टें। से तूर है। (२) मूल में तेरे यचन का जीखा

वहंश । तेरे धर्ममय नियमे के कारण में दिन दिन सात द्वेर तेरी स्तुति करता हूं ॥
वहंश । तेरी व्यवस्था में प्रोति रखनेहारा की खड़ी शान्ति होती है
ह्यार उन की मुक ठोकर नहीं सगती ॥
वहंद । हे यहावा में तुम से उद्घार पाने की स्त्राश रखता
श्रीर तेरी धान्ताओं पर चलता स्राया हूं ॥
वहंठ । में तेरी चित्रीनियों की सी से मानता
ह्यार उन में बहुत प्रीति रखता स्नाया हूं ॥
वहंद । में तेरे उपदेशों स्त्रीर चित्रीनियों की मानता स्त्राया हू

१६९ । हे यहावा मेरी दे हाई तुम तक पहुंचे
तू अपने वचन के अनुसार मुक्ते समम दे ॥
१९० । मेरा गिडांगड़ाना तुम तक पहुंचे
तू अपने वचन के अनुसार मुक्ते छुड़ा ॥
१९९ । मेरे मुंह से स्तुति निकला करे'
क्योंकि तू मुक्ते अपनी विधिया सिखाता है ॥
१९६ । मे तेरे वचन का गीत गार्ज
क्योंकि तेरी सारी आचार धर्ममय है ॥
१९६ । तेरा हाथ मेरी सहायता करने की तैयार रहे
क्योंकि मे ने तेरे उपदेशो की अपनाया है ॥
१९८ । हे यहावा मे तुक्त से सहार पाने की

श्रीभेलाया करता हूं मे तेरी व्यवस्था से सुखी हूं॥ ' १०५ । मुक्ते जिला श्रीर मे तेरी स्तुति करंगा तेरे नियमों से मेरी सहायता हो॥ १०६ । मे ख़ोर्ड हुई मेड़ की नाई मटका हू तू श्रापने दास की ढूंठ करेंकि में तेरी सरकाशों केर सन नहीं करा॥

क्योंकि में तेरी आचायों की मूल नहीं गया।

१२०. स्मंकट के समय में ने यद्योधा की युकारा श्रीर उस ने मेरी सुन लिई॥ (१) नूस में भेरे होट स्तृति बहाए। र । हे यहावा कूठ वे लिनेहारे मुह से
श्रीर कली जीभ से मेरी रक्षा कर ॥

३ । हे कली जीभ

तुम को क्या मिले और तेरे साथ क्या व्याधिक

क्रिया जाए ॥

४ । बीर की ने कोले लीर

श्रीर माज के व्यापि मुमे मेणेक् में परदेशी
होकर रहन।

थीर के दार् के तंबुकों के बीच बसना पड़ा है ॥

६ । बहुत काल से मुम को

मेल को बीरियों को बीच बसना पड़ा है ॥

७ । में तो मेल चहता ह

यात्रा का गीत।

पर मेरे बोलते ही व लड़ने चाहते हैं।

१२१ में अपनी खार्ख पर्यती की खीर

मुक्ते सहायता कहा से मिलेगी॥

३ । मुक्ते सहायता यहावा की छोर से मिलती है

जो बाकाश छोर पृथिवी का कर्ता है॥

३ । वह तेरे पांव की टलने न देवे

तेरा रक्षक कभी न कछे॥

8 । सुन इसाएल् का रक्षक
न कंघेगा न से जाएगा॥

५ । यहावा तेरा रक्षक है

यहावा तेरी दिहनी छोर तेरी छाड है॥

६ । न तो दिन को छूप से खोर न रांत की चान्दनी से तेरी छुड़ हानि होगी॥

, हागा। १०। यहावा सारी विपत्ति से तेरी रक्ता करेगा वह तेरे प्राया की रक्ता करेगा॥ ८। यहावा तेरे थाने जाने में तेरी रक्ता थांब से ले सदा ले। करता रहेगा॥

<sup>(</sup>१) मूस नें, खडासगा ।

यात्रा का गीत। दाकद का।

१२२. जब लोगों ने मुम से कदा कि चम यदीया के भवन की चर्ल

तव में आनिन्दत हुआ। २। हे यदशलेस तेरे फाटकों के भीतर इम खरे हो गये हैं॥ ३। दे यस्थलेस् तू रेखे नगर के समान बना दे जिस की घर एक दूसरे से मिले दूस हैं। 8। बहा याद के गीत्र गीत्र के लेगा यदावा के नाम का धन्यवाद करने की जाते हैं यह इसारल के लिये चितानी है। ध । वहां ते। न्याय के सिंहासन दाकद की घराने के लिये धरे हुए हैं॥ दै। यदग्रलेम् की शांति का बर मांगा तेरे प्रेमी कुणल से रहें॥ D । तेरी शहरपनाट के भीतर शांति बीर तेरे महलें में कुशल दाये॥ द। अपने भादयां थीर संगियां के निमित्त में कड़ेगा कि तुभ मे शांति देखे॥ ए। अपने परमेश्वर पद्दीवा के भवन के निस्ति में तेरी भलाई का यव कहंगा ॥

यात्रा का गीत ।

## १२३. हि स्यां मे विराजमान

मे अपनी क्षांखें तेरी श्रीर समाता है। २। देख जैसे दासी की खार्क स्वामियी के द्याय की खार थीर जैसे दासियों की सांखें स्वामी के दाय की खोर सगी रहती हैं वैसे ही हमारी श्रांखें हमारे परमेश्वर यहावा की खोर लगी तब ली रहेंगी खब लें बद इस पर अनुग्रद न करे॥ 🛴 🦠 इ। इस पर अनुग्रह कर दे यहीवा इस पर षानुग्रच कर

क्यों कि इस अपमान से बहुत ही भर अये हैं। 8। इमारा जीव सुखियों के ठट्टी से धीर अहंकारियों के अपमान से बहुत हो भर गया है॥ ।

यात्रा का गीत । दाकद का ।

#### १२४. इसायल् यह कहे.

कि यदि इमारी खीर यदेवा न दोता, । यदि यदेवा उस समय दमारी खार न दोता जब मनुष्या ने इम पर चकाई किई, s । तो वे दम की तब ही जीते निगल जाते ज्ञब उन का कीप इस पर सङ्का था। 8। इम तब हो जल में इब जाते श्रीर धारा में बह जाते' ॥ प्र। उम्रंडते वल में इस तब ही बद बाते॥ ह । धन्य दे यहावा कि उस ने इम की उन के दांतीं से काटे जाने न दिया ॥

। इमारा जीव पत्नी की नाई चिड़ीमार के जाल से कूट गया

वाल फट गया इस वच निकले॥ द। यदीवा जो प्राक्ताश श्रीर पृश्यिवी का कर्ता है दमारी सदायता उसी के नाम से हाती है॥

यात्रा का गीत ।

### १२५ जा पदीवा पर भरीमा रखते दें

से। सिय्योन् पर्वत के समान दें के। टलता नहीं सदा यना रहता है ॥

२। जिस प्रकार यदशलेस् की खारीं श्रोर पदाई हैं उसी प्रकार यहीवा श्रापनी प्रका की चारी श्रीर षाय से ले सर्वदा लें रहेगा ॥'

३। क्योंकि दुष्टां का राजदग्रह धर्मियीं के भाग पर बना न रहेगा

<sup>(</sup>१) मूल में चढाता ।

<sup>, (</sup>१) मूल में, नदो एमारे प्राय के ऊपर से जाती। . (२) मूल में प्राप्तिमानी।

'ऐसा न द्वा कि धर्मी अपने द्वाय कुटिल काम की ग्रेंगर बठाएँ॥ 8। दे यदीवा मला का ग्रेंगर सीधे मनवाली का मला कर॥ ५। पर जी मुद्दकर टेढ़े पृथी में खलते दें उन की यदीवा जनवंकारिया के सम चला देगा दसारल की घांति मिले॥

यात्रा का गीत।

१२६. ज्ञब यहोवा िषयोन् के लै।टने-

तब इम स्वप्न देखनेहार से द्वा गये॥
२। तब इस खानन्द से इंसने
खीर जयजयकार करने लगे<sup>1</sup>
तब जाति जाति के बीच कहा जाता था
कि यहावा ने इन के साथ बहे बहे काम
किये हैं॥

३। यहीवा ने दमारे साथ बढे वहें साम किये ती हैं

कार रव वे इस खानिस्ति हुए ॥

8 । हे यहीवा दिक्खन देश के नालें। की नाई हमारे वधुखों की लैं। हा ले खा ॥

५ । जो खांसू बहाते हुए छे।ते है

वे। जयजयकार करते हुए लवने पारंगे॥

६ । चाह बोनेहारा बीज लिये रेता हुआ चला

जार

पर वध फिर पूलियां लिये जयजयकार करता

हुत्रा निश्चय लैंग्ट आस्सा ॥

यात्रा का गीत । युलिमान का ।

#### १२७ यदि घर की यहीवा न बनार

तो उस के बनानेशारी का परिश्रम व्यर्थ होगा यदि नगर की रक्षा यहावा न करे ता रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा ॥ है। तुम जा, सबेरे उठते श्रीर श्रावेर करके विश्वास करते श्रीर दु खमरी राटी खाते हीं तुम्हारे लिये यह सब व्यर्थ हीं हैं क्योंकि बह अपने प्रियों की योही नींद दान करता है। इ। देखी लड़के यहाबा को दिये हुए भाग है गर्भ का फल वह की श्रीर से बदला है। है। जैसे बीर की हाथ में की तीर बैसे ही जवान को लड़के हीते हैं। ध। क्या ही धन्य है बह पुनप जिस ने श्रपने तर्केश की उन से भर लिया है। वे माटक के पास शत्रुखी से बाते करते संकोध न करेंगे।

यात्रा का गीत।

१२८. व्या ही धन्य है हर एक जी

ख्रीर उस के मागा पर चलता है।।

२। तू अपनी कमाई की निश्चय खाने पारगा

त्र्षिया ही धन्य देगा ख्रीर तेरा क्या ही भला देगा।।

३। तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलयन्त दाख-

लता सी द्वागी तेरी मेज की चारा थीर तेरे बालक जलपाई के

पाधे से होंगे॥ 8। सुन जो पुरुष यहोत्रा का भय मानता है।

से। ऐसी ही आशीप पारतां॥
५। यहींवा तुभी सियोन् से आशीप देवे
बीर तू जीवन भर यहशलेस्का कुशल देखता रहे॥
६। वरन तू अपने नाती पीती की देखने पावे
इसारल की शान्ति मिले॥

यात्रा का गीत।

## १२८ इसायल् यह करे

कि मेरे बचपन से लेशा मुझे बार बार क्रोड़ा देते आये हैं॥

<sup>(1)</sup> मूल में हमारा मुंह हसी से कीर हमारी जीम क्रंचे स्वर के गीत से भर गई। (>) नूख में हमारी बधुकाई।

२। सेरे यचपन से वे भुभ की बार, बार क्रेश देते ते। खाये दें पर मुक्त पर प्रवल नहीं हुए ॥ है। इलवाहों ने मेरी पीठ के जपर इल चलाया थीर लम्बीलम्बीरेखाएं कि ईं॥ प्र । यहे।या धर्मी है चस ने दुष्टीं के फदे। की काट डाला है। **थ । जितने सिध्योन् से वैर रखते हैं** उन सभी की आशा ठूटे श्रीर उन की पीके रुटना पहे ॥ है। ये इत पर की घास के समान ही की यहते न यहते मूख जाती है, o । जिस से कोर्ड सबैया अपनी मुट्टी नहीं भग्ता न पुलिया का कोई बांधनेदारा अपनी शकवार भर लेता है। द। थीर न याने जानेदारे कदते हैं कि यदे।या की बाशीय तुम पर दीवे इम तुम की यदेखा के नाम से पाणीकांद देते है ॥

यात्रा का गीत।

१३०. हे यद्दावा में ने ग्रांघरे स्थानी में से
तुभ की पुकारा है।
२। दे प्रमु मेरी सुन
तेरे कान मेरे ग्रिडगिड़ाने की खोर ध्यान से

३। दे पाष्ट्र यदि तू श्रधममं के कामी का लेखा ले

तो है प्रभु कीन खड़ा रह सकेगा॥, ४। पर तू समा करनेहारा है<sup>1</sup> जिस से तेरा भय माना साए॥

५। मैं यदीया की वाट जीइता हू मैं जी से उस की वाट जीइता हू

थीर मेरी आया उस के घनन पर है। ई। पटसर जितना भेर की चारते ह

पदक्र जिलना भार की चाहते हैं

(१) मूस में तेरे पार श्वना है।

लगे रहे॥

चस से भी श्राधिक में यहे। वा की की से पाहता हू ॥

१ । इसारल् यहे। वा की श्राधा लगाये रहे

क्योंकि यहे। वा करणा करनेहारा
श्रीर पूरा कुटकारा देनेहारा है ।

८ । इसारल् की सारे श्रधम्मे के कामी से

वही कुटकारा देगा ॥

गाम का गीम । दासद का ।

यद्दीया न तो मेरा मन गर्थी है

श्रीर न मेरी हृष्टि घमरूड भरी

श्रीर को वाते बड़ी श्रीर मेरे लिये श्रीधक
कठिन हैं

उन से में काम नहीं रखता ॥

३। निश्चय में ने अपने मन को शान्त श्रीर
चुप कर दिया है

जैसा दूध हुड़ाया हुआ लड़का श्रपनी मा की
गोद में रहता है

थैसे ही दूध हुडाये हुए लड़के के समान मेरा
मन भी रहता है॥

३। इसारल श्रय से ले सदा लें।

यदी या की थाशा लगाये रहे॥

वाशा का गीत।

१३२. हो यहावा दाकद से लिये

उस की सारी दुर्दशा की स्मरण कर ॥

३। उस ने यदोधा से किरिया खार्ष
श्रीर याकूब के सर्वशिक्तमान की मन्नत मानी,

३। कि निश्चय में तब लें न अपने घर में
प्रवेश करेंगा
न अपने पलंग पर चठुंगा,

१। न अपनी बांखों में नीद
न अपनी पलंकों में भएकी आने दूंगा,

१। जब लें में बहोबा के लिये एक स्थान

<sup>(1)</sup> नूस में यहाया को पास करवा ग्रीर सभी के पास बहुत बुटकारा है। (२) नूस में जीय की। (२) नूस में नापर। (३) नूस में नेरे ऊपर रहता। (५) नूस में, ग्रापने घर के डेरे में।

, यार्थात् याक्रुव के सर्वग्रीक्तिमान के लिये निवास न पार्ज ॥

ह । देखी इस ने स्प्राता में इस की चर्चा सुनी इस ने इस की घन के खेती में पापा है। छ। याथी एम उस के नियास में प्रवेश करे इम इस के चरणें की चैकी के खारी दरहवत करे ॥

६। चे यद्याचा चठकर ष्यपने विश्वामस्यान से यापने सामध्ये के सन्द्रक समेत या। र । तेरे याजक धर्म के यस्त्र पहिने रह थीर तेरे भक्त लोग जयजयकार करे ह १०। प्रयने दास दाकद के लिये खपने खिभापिक की प्रार्थना की मुनी खनमुनी न करे ॥

१९। यदे। वा ने दासद से सच्ची किरिया धाई थीर वह उसे न मुकरेगा

कि मै तेरी गट्टी पर तेरे एक निक्ष पुत्र की वैठाकमा ।

१२। यदि तेरे वंश के लेगा मेरी वाचा की पालें श्रीर की चितीनी में उन्दे सिखाइंगा उम पर चलें

ता उन के बंध के लाग भी तेरी गट्टी पर युग युग बैठते चले जाएंगे॥

१३। क्योकि यदे। दा ने सिय्ये। न् की प्रपनाया थीर अपने निवास के लिये चाटा है ॥

१४। यह ते। युग युग के लिये मेरा विश्वामस्थान है

यहीं में रहुगा क्योंकि में ने इस की चादा है। १५। में इस में की भाजनवस्तुका पर क्रांत

ष्राशीय द्राा

भीर इस में के दरिहें। को रोटी से तृप्त करंगा। १ई। थीर में इस में के याजको की उद्घार का यस्त्र परिनादंगा

थीर इस में के मक्त लेगा कवे स्वर से अयजप-कार करेगे ॥

१७। यहां में दालद के एक सींग चगानंगा

में ने श्रापने श्रीभीपक्त के लिये एक दीयक तैयार कर रक्या है।

१८। में उस के शत्रुकों की ती सक्ताका यस्त्र परिनादगा

पर उसी के सिर पर उस का मुक्तुट शाभायमान रहेगा ॥

यात्रा का गीत । दाउद का।

१३३. देखी यह क्या हो भली खीर क्या कि साई लेग आपस में मिले रहें ॥ २। यह तो उस उत्तम तेल के समान है की ष्टारन के सिर पर डाला गया खीर उस की दाठी पर यहकर उस के यस्त्र की छोर तक पहुंच गया. इ। या ऐमान् की उस ग्रीस की समान दै का मिळोन के पदाड़ा पर तिरे यहे।या ने ते। यही चटा के जीवन की खाणीय उद्दर्श है॥

यात्रा का गीत।

१३४ हे यदाया के सब सेवकी सुनी
तुम की रात रात यदावा के भवन में खड़े रहते है। यहाया की धन्य कहा ॥ ३। प्रापते द्वाप पवित्रस्यान में दठाकर

यदे। या को धन्य कदी।

३। यदीया जी प्राकाश भीर पृथियी का कर्ता है

से। मिय्ये।न् में से तुम्हे प्राणीय देवे॥

१३५ याह् की म्तुति करे।

दे यद्दाया के सेवको तुम न्तुति करे।॥ २। तुम जी यद्दीवा के भवन में

<sup>(</sup>१) नूस में अमिपिक का मुख न केर दे।

<sup>(</sup>१) मूस ने ह्युलुयाह ।

याचीत् इसारे परमेश्वर के भवन के आंग्रानी में खहे रहते हो, इ। याद की स्तुति करी व्योकि यदावा भला है उस को नाम का भजन गायो। क्योंकि यह मनभाक है। ४। याद् ने ते। याक्ष्य की अपने लिये चुना अर्थात् इसारल् को अपना निज धन दोने के लिये चुन लिया है। **५। में तो जानता हू कि इमारा प्रभु पदात्रा** सारे देवताथों से महान् है। ६। जो अुक यदीया ने चादा से। उस ने आकाश क्षीर पृष्टिकी क्षीर समुद्र क्षीर सद्य शहिरे स्थाना में किया है ॥ श यह पृथियों की होर से कुहरे चठाता ग्रीर वर्षा के लिये विजली बनाता थार पवन का अपने भंडार में से निकालता है। , , प । उस ने मिस में क्या मनुष्य क्या पशु सय के पहिले। हों की मार डाला ॥ र । हे मिख इस ने तेरे मध्य मे फिरीन और उस के स्य कर्माचारियों के बीच चिन्द थार चमरकार किये। ९०। उस ने यहुत सी जातियां नाम किई थीर सामधी राजाओं की। १९। प्रार्थात् रमे।रियो के राजा सीचान् का थीर बाबान के राजा ग्रीम की श्रीर कणान् के सारे राजाकी की घात किया, १२। ग्रीर उन के देश की बांटकर ष्यपनो प्रजा इसारल् को माता द्वाने के लिये दे दिया ॥ १३। दे यदावा तेरा नाम सदा का है घे यदीया जिस नाम से तेरा स्मरण होता है से पीठी पीठी यना रहेगा ॥

वे मनुष्यों की बनाई हुई हैं। **9ई। उन को मुंद तो**ारहता है पर ये द्याल नहीं सकतीं उन के आंखें ता रहती हैं पर वे देख नहीं सकतीं॥ 49 । उन के कान ते। रहते हैं पर वे मुन नहीं न उन के फ़ुरू भी सांस चलती है॥ १८। जैसी वे हैं वैसे ही उन के वनानेहारे श्रीर उन पर के सब भरे।सा रखनेहारे भी दे। जाएंगे॥ १९। हे इसारल के घराने यदे।या की धन्य कद े दे दायन को घराने यदे।वा की धन्य कदा।। २०। दे लेको के घराने यद्दीवा की धन्य कह दे यहावा के डरवैया यहावा का धन्य कहा । २९। यदीवा जा यदशसेम् मे वास करता दै से। सिय्योन मे धन्य करा जावे याद की स्तुति करे। ॥

# १३६ यहावा का धन्यवाद करे। क्यों-

वस की करुया सदा की है॥

>। जो ईश्वरीं का परमेश्वर है इस का धन्यवाद

करेग॥

' '

उस की कच्या सदा की है॥

३। जी प्रमुखी का प्रमु है उस का धन्यवाद करे। उस की करका सदा की है॥

8। उस की केर्डकर कीर्ब बड़े बड़े बारचर्णकर्म

नद्दीं करता

उस की करवा सदा की है॥ --

थ्। उस ने अपनी खुद्धि से शाकाश खनाया जम्म की करणा गरा की है।

उस की करुया सदा की है।

दै। उस ने पृथियों को जल के जपर फैलाया

चस को करुणा सदा की है।

9। उस ने बड़ी बड़ी ज्योतियां बनाई -उस की करवा सदा की है,

(१) मूल में, स्ट्लस्यास्।

(१) मूल में हल्लुलूयार्। (२) मूल में. भेजे।

१४। यद्दीवा तो खपनी प्रजा का न्याय चुकाएगा

श्रीर श्रपने दासें। की दुर्दशा देखकर तरस खारगा॥

१५। श्रन्यजातियों को मूरत साना चान्दी ही है

द। दिन पर प्रभुता करने के लिये सूर्य्य की उस की करणा सदा की है. र । श्रीर रात पर प्रमुता करने के लिये चन्द्रमा थार साराग्य की उस की करवा सदा की है, , १०। उस ने मिखियों के पहिलाठों की मारा उस की कर्या सदा की है, ११। थीर उन के बीच से इसार लियां की इस की करणा सदा की है. १२। वसवना द्वाय थीर बढ़ाई दुई मुका से निकाला उस की करुया सदा की है। १३। उस ने लाल समुद्र की खगड खण्ड कार टिया इस की करणा खदा की है, १४। श्रीर इशारल् की उस के बीच से पार कर दिया चच की कच्या सदा की है, १५। श्रीर फिरीन की चेना समेत लाल समुद्र में महक दिया उस की करूण सदा की है। १६। वह अपनी प्रजा की जगल में ले चला इस की करूया सदा की है। १७। उस ने बर् बर् राजा मारे चस की करुणा सदा की है। १८। उस ने प्रतापी राजायो की उस की करणा सदा की है,

उस की करणा सदा की है, २२। खपने दास इस्तार्शसयों को मारा हीने को लिये दे दिया उस की करवा सदा की है।

व्ह। उस ने इसारी दुईशा में हमारी सुधि लिई

२०। श्रीर वाशान् के राजा श्रीम् की छात किया

२९। ग्रीर उन के देश की भाग देनि के लिये

9ए । रमोरियों को राजा सीद्रोन की

उस की करूणा सदा की है,

उस की करवा सदा की है.

उस की करणा खदा की है. २४। ग्रीर इस की दे। हिया से कहाया है इस की क्षरणा सदा की है। २५ । यह सारे प्राणियों की प्राहार देता है उस की करुणा सदा की है। ३६। स्वर्गवासी ईग्वर का धन्यवाद करे। उस की करूणा खदा की है।।

## १३७ बाबिल् की नदरों के किनारे दम लोग बैठ गये

श्रीर सिय्योन् को स्मरण करके रादिये॥ ३। उस के बीच के मजनुबुक्ते पर दम ने अपनी घीकाओं की टाग दिया। ३। क्योंकि जो एम की ब्रधुए करके ले गये चे उन्हा ने बहां हम से गीन गायाना चाहा थीर दमारे क्लानेहारी ने हम से खानन्द चाहकर वियोज के गीता में चे इमारे लिये कोई गीत गान्त्री ॥ 8। इस यदीया की गीत की

पराये देश में क्योकर गाएँ॥ थ । हे यद्यलेस् यदि में तुभी भूल जाक तो मेरा दोवना दाय भूठा है। जारे ॥ **६ । यदि में सुभी स्मरण न रक्ष्युं** यदि मे यह्यालेम् का भयने सारे थानन्द से श्रेष्ठ न लानूं सा मेरी जीभ तालू से विपट जार ॥

ध यहोत्रा यहणलेम् के दिन के। एदे। मियें। के विषय समरण कर

कि विक्यों कर कप्तते चे ठान्ना उस की नेव से का दो ॥

८। हे वावेल्। तू जो उजहनेवाली है क्या ही धन्य वह दोगा जो तुक से रेसा ही वर्ताव करेगा

ं, जैसातूने इस से कियाई।॥

<sup>(</sup>१) मूल में गीत के यथम । (२) मूल में भूल जाए । (१) मूल में हे बाबेल् की बेटी।

र । क्या ही धन्य बद्द देशा के। सेरे बच्चें के। पकड्कर

कांग पर पटक देगा॥

दाउद का।

१३८. में करे मन के तेरा धन्यवाद

देवतायों के साम्हने भी में तेरा भजन गाजगा। २। मे तेरे पवित्र मन्दिर की स्रोर दख्डवत् करंगा

थीर तेरी करवा। थीर सञ्चाई के कारण तेरे नाम का धन्ययाद करंगा

क्यों कि तू ने ऐसा घचन दिया दे जो तेरे घडे नाम से भी यहकर है।

३। जिस दिन में ने प्रकारा उसी दिन तू ने मेरी सुन लिई

बीर मुक्त में यस देकर दियाय वधाया॥ ४। दे यदीया पृषियी के सारे राजा तेरा धन्य-वाद करेंगे

क्योंकि उन्दे। ने तेरे घचन सुने दें॥ ध । श्रीर वे यद्दावा की गति के विषय गाएंगे क्योंकि यदीया की महिमा बही है। ६। यदापि यदीवा महान् है तीभी वह नम् ननुष्य की स्नोर होष्टे करता है

पर अदंकारी की दूर भी से पश्चिमनता है। चादे में सकट को बीच में रहा तीभी तु मुमे जिलाएगा

तू मेरे के।पित शत्रुश्री के विक्ट्ट दाश वढाएगा थीर श्रपने दक्षिने छाछ से मेरा उद्घार करेगा॥ ८। यदेश्या मेरे लिये स्य कुछ पूरा करेगा

हे यद्दीवा तेरी कच्या सदा की है

त अपने दायों के कार्यों की त्यारा न कर ॥ प्रचान यजानेहारे के लिये। दाऊद का भणन ।

१३६ हे यदेशवा तू ने मुक्ते जार्चकर जान

२। तू मेरा चठना घेठना जानता

(१) मूस में चलु।

श्रीर मेरे विचारा की दूर से भी समक्ष लेता है। ३। मेरे चलने थै।र लेंटने की तूमली मांति कानबीन करता

श्रीर मेरी सारी चालचलन का भेद जानता है। 8। कीर दे वहावा मेरे मुद्द में ऐसी कोई वात नहीं

जिसे तू पूरी रीति से न जानता हो। थ । तू ने मुक्ते **खागो पोक्के घेर रक्**खा ग्रीर जपना द्वाच मुक्त पर रक्को रहता है। ६। यह ज्ञान मेरे लिये बहुत कठिन है यह गमीर' बीर मेरी समक्ष से बाहिर है। । मे तेरे शास्मा से भागकर किछर जाते वा तेरे साम्दने से किधर भागू। द। यदि में आकाश पर चकुं ते। तू बहा दै ग्रीत यदि मे प्रपना विद्याना प्रधालाक मे विकार्क ते। वदा भी तू है।

९। यदि में भे।र को किरगा पर चठकर समुद्र के पार बस् ॥

१०। ते। वदां भी तू अपने द्वाय से मेरी अग्न-वार्ड करेगा

थ्रीर अपने दहिने दाध से मुभे पक्ष हे रहेगा ॥ १९। थ्रीर यदि में कड़ अधकार में तो में छिप

वाकंगा

थीर मेरो चारी खोर का उजियाला रात का यंधेरा दे। जाएगा,

१२। तै।भी अंधकार तुक से न हिपाएगा रात ते। दिन के तुल्य प्रकाश देशी ग्रंधियारा ग्रीर चित्रयाला दोनों एक समान द्वारी ॥

**९३। मेरे मन का स्वामी ते। तू है** तू ने मुक्ते माता के गर्म मे रचा॥ 98। मै तेरा घन्यवाद करूंगा इस लिये कि में भयानक थ्रीर खद्भत रीति से रचा गया तेरे काम ता आएचर्य के हैं खीर में इसे भली भांति जानता हूं॥

(१) मूल में. जरे पर। (२) मूल में की पख उठाकर।

(१) मुझ में पिछले भाग में बसू ।

१५। जब मै गुप्त में खनाया जाता श्रीर पृथियी के नीचे स्थानों में रचा जाता था सब मेरी इड्डिया तुम से कियो न थीं॥ १६। तू मुक्ते गर्भ में देखता था । श्रीर मेरे सब पङ्ग जी दिन दिन बनते जाते थे से। रचे जाने से परिसे तेरी पुस्तक में लिखे हुए थे॥ १९। श्रीर मेरे लिये ती है ईंग्डर तेरे विचार स्था ही प्रिय है रन की संख्या का जीक स्था ही खहा है॥

१८। यदि में उन को गिनता तो ये वालू के किनकी से भी अधिक ठहरते जल में जाग उठता हू तब भी तेरे सग रहता हू॥ १९। दे ईप्लर निष्चय तू दुष्ट की घात करेगा है इत्यारी मुक्त से दूर दी जाओ ॥ २०। क्योंकि वे तेरा घर्चा चतुराई से करते है तेरे देखी तेरा नाम कूठी जात पर लेते है॥

२१। हे यहेष्या क्या में तेरे वैरियो से वैर न ख्यू बीर तेरे विरोधियों से बठ न जाज ॥ २२। हां में चन से पूर्ण वैर रखता हू में उन की खपने शत्रु करकी मानता हू ॥ २३। हे ईश्वर मुक्ते जांचकर जान ले मुक्ते परखकर मेरी चिन्ताक्षी की जान ले॥

२४। श्रीर देख कि मुक्त में कोई सताप करनेहारी चाल है कि नही

थीर सदा के मार्ग में मेरी ख्रगुखाई कर ॥ प्रधान मजानेहारे के जिये। दाकद का। अजन।

१४० हो यहावा मुक्त की बुरे मनुष्य से वचा से

चपद्रश्री पुरुष से मेरी राज्य कार ॥ ३ । क्ष्मों कि उल्हें। जे मन में छुरी क्लापनाएँ क्षिक् के

वे लगासार लड़ाइयां मचाते हैं। ३। उन का वासना सांप का काटना सा है उन के मुद्द में नाग का सा विष रहता है। चेला।

8 । दे यहावा मुक्ते दुष्ट के हाथों से बचा

उपद्रश्री पुरुष से मेरी रक्ता कर

क्षोंकि उन्हों ने मेरे पैरों के खमकाने की युक्ति

५। घमिण्डिया ने मेरे लिये फंदा श्रीर पासे लगाये श्रीर पध के किनारे जाल विकामा उन्हों ने मेरे लिये फंसरिया लगाई है। वेशा॥ ई। दे यहावा में ने तुमा से कहा है कि तू मेरा ईश्वर है

हे यहावा मेरे शिक्शाहाने की छोर कान लगा। । दे यहे।वा प्रभु हे मेरे सामधी स्वारकर्ता के सुद्ध के दिन मेरे सिर की रक्षा कि है। द ने यह के दिन मेरे सिर की रक्षा कि है। । दे यहावा दुए की इच्छा के। पूरी न कर स्व की दुरी युक्ति की समस न कर नहीं ती

वह घमण्ड भरेगा। वेला।
(१। मेरे घेरनेहारीं के सिर पर
उन्हों का विचारा हुन्ना चत्पात पड़े॥
व०। उन पर अंगारे डाले जाएं
वे थाग में गिरा दिये जाएं
वीर केसे गड़दी में गिरी कि वे फिर चठ न

११। वक्रवादी पृथियी पर स्थिर नहीं देनि का उपद्रवी पुरुष की वुराई गिराने के लिये ग्रहेर करेगी «

पर। चे यदे। वा सुमें निश्चय है कि तू दीन जनका

थीर दरिदे का न्याय चुकाएगा॥ १६। निःसंदेह धर्मी तेरे नाम का धन्यवाद करने पाएंगे

सीघे लाग तेरे सन्मुख वास करेगे ॥ दाकद का। मंजन।

१४१ है यहांचा में ने तुम्ने पुकारा है

जय मै तुम की। युकाब तब मेरी खोर कान लगा।

<sup>(</sup>९) मूस में चन्हाने चापाकी जाई ग्रापनी जीभ तेज कि देहे।

<sup>(</sup>१) मूल में होतो की भीचे। (२) मूल में ऐ मेरे उद्घार के बला (३) मूल में उन्हों की होतो का उत्पात।

>। मेरी प्रार्थना तेरे साम्दने सुगन्धधूष क्षीर मेरा शाच फैलाना सध्याकाल का सन्नवील ठहरे॥

३। दे यदेश्या मेरे मुख पर पहरा वैठा
 मेरे दें।ठें। के द्वार की रखवाली कर ॥

४। मेरा मन किसी घुरी घात की खीर फिरनेन्दे

में अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामें। में न लगू

दुष्ट कामा मन लगू श्रीर में उन के स्वादिष्ट भेरतनवम्तुश्री में से कुछ न साजे॥

ध । धम्मी मुक्तः को मारे ते। यह कृषा मानी बारगी

षीर यह मुक्ते ताइना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठचरेगा

में प्रपने सिर के लिये उसे नाइ न करं ' लोगों के सुरे काम करने पर भी में प्रार्थना में लक्षलीन रहूगा॥

्दं। इन को न्योयी छोग को पास जिराये गये श्रीर इन्हों ने मेरे घचन सुन लिये क्योंकि बे मधुर देखा

। नैसे भूमि में इल चलने श्रीर ठेले फूटने के समय इमारी डोड्डयां अधीलोक के मुद्द पर कितराई आ दुई है।

पर दे यदेशवा प्रभु मेरी खार्ख तेरी ही खोर लगी दें

में तेरा श्ररणागत हू तू मेरा प्राय जाने न दे ॥ ९ । मेरे लिये लगाये हुए फंदे से

थीर अनर्थकारियों की फंसरियों से मेरी रक्षा कर॥ १०। दुष्ट लोग अपने कालों से आप ही फर्से चीर उस अवसर में में वस निकर्त ॥

दाकद का नस्कील्। जब वह गुका ने या। प्रार्थना।

१८२ में यदीवा की दोहाई देता में यदीवा है।

२। में प्रापने शोक को बार्त उर्घ से खोलकर कहता ,

(१) मूल में उस के साम्हने उपहेलू गा।

मै अपना संकट उस के आगे प्रगट करता हू॥ इन जब मेरा आत्मा ठया हुआ या तब तू मेरी दणा की जानता या

जिस रास्ते से मैं जानेवाला या उसी में उन्दें। ने मेरे लिये फंटा लगाया ॥

४। मेरी दहिनी खोर देख कोई सुक्त को नहीं यहिचानता ''

मेरे लिये श्रारण कहीं नहीं रही मुक्त को कोई नहीं पूछता॥

। दं यदीवा में ने तेरी दीवाई दिई है

मै ने कहा तू मेरा श्वरणस्थान है मेरे जीते जी तू मेरा भाग है।

६। मेरी चिल्लाइट की ध्यान देकर सुन क्योंकि मेरी बड़ी दुर्देशा हो गई है

को मेरे पोर्स्ने पर्ड़े दै उन से सुक्ते बचा ले क्योंकि वे सुक्त से खांधक सामर्थी दे॥

श्रम को वन्दीगृद से निकाल कि मै तेरे
 नाम का धन्यवाद कर्ष
 धर्मी लेशा मेरी चारी छोर ग्राएंगे
 इस लिये कि तू मेरा उपकार करेगा ॥

दाकद का भजन।

१८३ है यदीवा मेरी प्रार्थना सुन मेरे गिर्हागेसाने की भार कान समा तू जा सच्चा बीर धर्मी है सार मेरी सुन जे॥ २। श्रीर प्राप्त दास से मुकद्भमा न उठा स्थांकि कोई प्रायी तेरे सेखे में निर्दाप नहीं ठदर सकता॥

३। श्रनु ते। मेरे प्राय का ग्राइक दुष्पा इस ने मुक्ते चूर करके मिट्टी में मिलाया ' खीर सुभी छेर दिन के सुरे दुखों के समान फ्रंधेरे स्थान में डाल दिया है ॥

8। मेरा श्रात्मा ठया दुखा है मेरा मन विकल है॥

ध । मुक्ते प्राचीनकाल के दिन स्मरण प्राते हैं में तेरे सब प्रद्भुत कामें। पर ध्यान करता

(१) शूल में. मेरा पथ।

(२) नूस में प्रापनी सञ्चाई ग्रीर धार्मिकता से।

श्रीर तेरे काम की सेचिता हू॥
दै। मैं तेरी खार श्रपने हाथ फैलाये हू ,
यूखी भूमि की नाई मैं तेरा प्यासा छू। केला॥
छ। है यहां वा फुर्ती करके मेरी सुन ले
ख्योंकि मेरा प्राया निकलने पर हैं।
सुभ से श्रपना मुद्द न फेर ले
ऐसा न है। कि मैं कबर में पढ़े हुआे के समान
ही जाई॥

द। श्रापनी करणा की बात मुझे तहके युना क्षों कि में ने तुसी पर भरे। या रक्का है जिस मार्ग से मुझे चलना है से। मुझ की।

क्यों कि मै अपना मन तेरी श्री श्रीर लगाता दू॥ ९ । दे यदेश सुसे शत्रुश्रों से बचा ले मै तेरी श्री साद में या किया हू॥

 प्रभावित यह शिखा कि में सेरी इच्छा
 क्यों कर पूरी कर क्यों कि मेरा परमेक्टर तू ही है

तेरा आत्माता भला है से। मुक्त की धर्मने के मार्ग में से खला

प्रशासिक प्रमिष्ठ क्षाप्रमिक के निमित्त

तू जो धर्मी दे से मुक्त को सकट से कुडा। १२। थीर करणा करके मेरे अनुश्री की स्त्यानाथ कर

धीर मेरे सब सतानेहारा की नाग कर क्योंकि में तेरा दास हू॥

दासद का।

वह मेरे हाथों को लखने खार' युह करने के लिये तैयार करता है।

२। यह मेरे लिये कक्यानिधान खीर गरु
कचा स्थान खीर कुहानेहारा
काल श्रीर शरणस्थान है

मेरी ग्रजा को मेरे वश्व मे ब्रही रखता है। इ। दे यदीवा मनुष्य क्या है कि तू उस की सुधि लेता है

थादमी क्या दै कि तू उस का कुछ लेखा करता है॥

8। मनुष्य ते। सांस के समान है . उस के दिन मिटती हुई काया के समान हैं॥ ५। है यहाचा अपने स्त्रगे की नीचे करके उत्तर आ

पहाड़ी की कू तथ उन से धूशां उठेगा ॥ ६। बिजली कड़काकर उन की तितर वितर कर अपने तीर चलाकर उन की घटरा है। ७। अपने हाथ अपर से वठाकर मुक्ते उदार खीर महासागर से

व्यर्थात् परदेशियों के वश से हुडा ॥ ८। उन के मुद्द से ते। व्यर्थ व्यात निकलती दें श्रीर उन के दक्ति हाथ से धे।खे के काम दोते हैं ॥

९ व परमेश्वर में तेरी स्तुति का नया गीत गार्जगा

मै दस तारवाली सारंगी वजाकर तेरा भजन गाजंगा॥

१०। तूराकायो। का चढ्ढार करता थीर प्रपने दास दाकद की तलवार की मार से

वचाता है॥ १९। तू मुक्त को स्वार श्रीर परदेशियों के वश से कुड़ा

जिन के मुद्द से व्यर्थ दाते निक्तलती श्रीर उन के दिने दाध से धेखे के काम दाते हैं पर 1, दमारे बेटे जी जवानी के समय पीधी की नाई बढ़े हुए दी

हमारी खेटियां जा उन की नेवाले पत्यरी की समान दों जी मन्दिर के पत्यरी की नाई यनाये जारं,

<sup>(</sup>१) मूल में नेरा ग्रास्ता निट गया। (२) मूल में उठाता। (१) मूल में, ग्राप्ती धार्मिकता है। (४) मूल में, ग्रामुखिया है।

<sup>(</sup>१) नूस में उन का दहिना हाय मूंठ का दहिना हाय है।

१६। इमारे खते जो भरे रहें श्रीर उन में भांति भांति का प्रमु धरा जार इमारी भेड़ वकारयां जो इमारे मैदानों में इजारें। इजार बच्चे जने, १८। इमारे वैल जो खूब लदे दुर दें। ं इम पर जो न टूट पडना श्रीर न हमारा निकल जाना

श्रीर न इमारे चैकिंग में कुछ रोना णीटना ही, १५। इस दशा में जी। राज्य दें। से। स्था ही धन्य देशा

जिस राज्य का परमेश्वर पद्याचा है से क्या हो धन्य है॥

स्तुति । दाखद फा ।

१४५ हे मेरे परमेश्वर हे राजा मे तुमे

भीर तेरे नाम की सदा सर्वदा धन्य कहता ्रहुगा॥.

२ । दिन दिन में तुक्त को धन्य कदा करंगा खीर तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूगा। ३। यद्दीया मदान् सीर म्तुति के खित याग्य दे खीर उस की खडाई जाम दे॥

8। तेरे कामी की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामी का वर्णन

पोढ़ी पोढ़ी देशता चला जाएगा ॥ ध । मै तेरे रेश्वर्ध्य की महिमा के प्रताय पर श्रीर तेरे भांति भांति के स्नाश्चर्यकामी पर ध्यान कहाता ॥

ई। क्षीर स्रोग संरे भयानक कामी की यांकि की सर्चा करेंगे

धीर में तेरे यहें बड़े कामें का वर्णन कर्बता। १ । लेका तेरी यही भलाई का स्मरण करके उस की चर्चा करेगे

श्रीर तेरे धर्मा का जयजयकार करेंगे॥ द। यदीवा अनुग्रदकारी श्रीर दयालु विलम्ब से कीप करनेद्वारा श्रीर श्रीत कस्यामय है॥ १। यदीवा सभी के लिये भला है कोर उस की दया उस की सारी मृष्टि पर है। १०। हे यहावा तेरी सारी मृष्टि तेरा धन्यवाद करेगी

श्रीर तेरे भक्त लोग तुमे धन्य कहा, करेगे ॥
११ । वे तेरे राज्य की महिमा की चर्चा करेगे
श्रीर तेरे पराक्रम के विषय वाते करेंगे,
१२ । इस लिये कि वे श्राविमयों की तेरे पराक्रम

का काम कार तेरे राज्य के प्रताय की महिमा प्रगट करें। १३। तेरा राज्य युग युग का कीर तेरी प्रमुता चारी पीठियों की है। १८। यहांचा सब गिरते हुओं की संमालता कीर सब भुकी हुओं की सीधा खडा करता है। १५। सभी की आंखे तेरी खार लगी रहती हैं कीर तू उन की खादार समय पर देता है। १६। तू खपनी मुट्टी खोलकर स्व प्राणियों की खादार से तुम करता है। १०। यहांचा खपनी सारी गांत में धम्मी कीर खपने सब कामी में कर्ज्यामय है। १८। जितने यहांचा की पुकारते हैं खर्थात् जितने

उस को सञ्चाई से पुकारते हैं उन सभे। के यह निकट होता है ॥ १९। यह अपने डरवैंथों की इच्छा पूरी करेगा श्रीर उन की दे।हाई सुनकर उन का उद्घार करेगा॥

२०। यद्दीया, अपने सब प्रेमियों की तो रक्षा पर सब दुष्टों को सत्यानाश करता है॥ २९। में यद्दीया की स्तृति कवंगा श्रीर सारे प्राणी उस के प्रविश्व नाम की सदा सर्वदा धन्य कदते रहें॥

#### १४६ - याह् की सुति करे।

दे मेरे मन यदावा की स्तुति कर॥ २। मे जीवन भर यदावा की स्तुति करता रहुगा

(१) सूस में एसुलूयार्।

जब लों में बना रहूंगा तब लों में अपने परमे-श्वर का भजन गाता रहूंगा॥ ३। तुम प्रधानी पर भरीया न रखना न किसी यादमी पर क्योंकि उस में उद्घार करने की शक्ति नहीं॥ 8। उस का प्राया निकलेगा वह मिट्टी में मिल उसी दिन उस की सब करपनाएं नाम हो सारंगी ॥ **५। ग्या ही धन्य वह है जिस का सहायक** याकुष का ईश्वर दे। श्रीर जिस का श्रासरा श्रपने परसेश्वर पदीघा पर है। 1 इ। वह याकाश थीर पृथिवी थीर समुद्र श्रीर उन में जो कुछ है सब का कर्ता है थ्रीर वद्य अपना वचन सदा सा पूरा करता रहेगा।। । वह पिसे हुन्नों का न्याय चुकाता थीर भुखें। की रे।ठी देता है यद्दीयां बन्धुर्थां की कुड़ाता है। पड़ीया अधें की श्रांख देता है यद्वीया मुक्ते हुयों की सीधा खडा करता है यदेवा धर्मियों से प्रेम रखता है। ए। यद्वावा परदेशियों की रका करता थीर वपमूर थीर विधवा की ती समालता है पर दुष्टों के मार्ग की टेका मेका करता है। १०। हे सिय्योन् यद्दीवा सदा सी तेरा परमेश्वर पोढी पीढ़ी राज्य करता रहेगा

#### १४७ याह् की स्तृति करे।

क्योंकि प्रपने परसंक्रा का भजन गाना श्राच्या है यह मनभाकता है स्तुति करनी फबती है। २। यहावा यहणसेम् की बसा रहा है यह निकासे हुए इस्रायसियों की यकट्टा कर रहा है।

(१) मूल ने इल्लुबाह्।

याद् की स्तुति करे। ॥

३। बह खेदित मनवालें की चंगा करता श्रीर उन के शेक पर पट्टी बांधता है।। ८। बह तारी की गिनता श्रीर उन में से एक एक का नाम रखता है।। १। हमारा प्रमु महान् श्रीर खांत समर्थों है उस की बुद्धि बायार है।। ६। पदीवा नम्र लेगों की सम्मालता श्रीर दुष्टों की भूमि पर गिरा देता है।। ०। धन्यवाद करते हुए यहावा का गीत गामी वीवा बसाते हुए हमारे परमेश्बर का भन्नन गान्नो।।

द। यह आकाश की मेघी से का देता श्रीर पृथिबी के लिये मेंद की तैयारी फरता श्रीर पहाड़ें। पर घास स्माता है॥ १। वह पशुओं की श्रीर कै। ये के बच्ची की जो पुकारते है

षाद्वार देता है।

२०। न ते। यद घोडे के बल की चाहता थीर न पुरुष के पैरें। से प्रस्त देश २९। यहावा अपने डरवैयें। ही से प्रस्त होता है अर्थात् उन से की सस की करवा की आशा लगाये रहते हैं॥

१२। दे यहायतेम् यदाया की प्रशंका कर दे कियोन् अपने परमेश्वर की स्तृति कर ॥ १३। क्योंकि उस ने तेरे फाटकों के व्यक्तें की दृढ़ किया

श्रीर तेरे लडकेवालें के। आशीय दिई है। १८। यह तेरे सिवानें में शान्ति देता श्रीर तुम की उत्तम से उत्तम ग्रीष्ट्र से तृप्त करता है।

१५। यह पृथियी पर खपनी खाचा का प्रचार करता है

उस का यचन श्रांत येग से दीहता है। १६। यह जन के समान हिम देता श्रीर राख की नाई पाला कितराता है। १९। यह सरफ के टुकड़े गिराता है

(१) मूल में तेरे मीतर तेरे लडकी की।

उस की किई हुई ठगड की कीन सह सकता है।
१८। वह खाद्रा देकर उन्हें गलाता है
वह वायु घडाता है तब जल बहने लगता है।
१९। वह याकूब की खपना बचन
इसारल की अपनी विधिया, धीर नियम
बताता है।
२०। किसी और जाति से उस ने रेसा बताब
नहीं किया
और उस के नियमी की जीरों ने नहीं जाना
याद्द की स्तुति करी।।

#### १४८. याह् की स्तुति करे।

यहावा की स्तुति स्वर्ग में से करें। उस की स्तृति जंचे स्थानों मे करे। ॥ २। दे उस के सारे दता उस की स्त्रित करा दे उस की सारी सेना इस की स्तृति कर॥ ३। दे पूर्ण भार चद्रमा उस की स्तुति करा हे बारे क्योतिमय तारी इस की स्तृति करी ॥ ह। दे सब से कंचे प्राकाश थीर दे श्राकाश के कपरवाले जल तुम दोनों वस की स्तृति करे।॥ ध । ये यहावा के नाम की स्तुति करे क्योंकि उसी ने प्राज्ञा दिई ग्रीर ये सिरने गये॥ ६। श्रीर उस ने उन की सटा सर्वदा के लिये स्थिर किया है बीर रेसी विधि ठहराई है जा टलने की नहीं ॥ ए पृष्यियों में से यद्दावा की स्तुति करी हे सगरमच्छा श्रीर गहिरे सागर, द। हे अतिन श्रीर श्रीली हे हिम श्रीर कुहरे है उस का वचन माननेहारी प्रचाह बयार, ए। हे पदाड़े। श्रीर सब ठीला चे फलदाई वृक्षे। श्रीर सब देवदाक्श्री, १०। दे वर्नेले पशुस्री स्रीर सब चरैले पशुस्री हे रेगनेदारे अन्तुको ग्रीर हे पविवे।

११ । हे पृथियों के राजाकों खीर राज्य राज्य के सब लोगों

हे हाकिमा बीर पृथियों के सब न्यायियों,
१२ । हे जयाना छीर जुमारियों

हे पुर्रानिया छीर खालकों,
१३ । यहावा के नाम की स्तृति करें।
वियोंक केवल उसी का नाम महान् है
उस का रेक्टर्य, पृथियों छीर खालांग के जपर है।
१८ । छीर उस ने खपनी प्रजा के लिये एक सींग जंवा किया है
यह उस के सारे मस्तों के
खर्थात् इसाएलियों के। उस के समीप रहनेहारी
प्रजा के स्तृति करने का विषय है
याह की स्तृति करीं।

### १४६. याह की स्तात करेग

यद्दीवा के लिये नया गीत
भक्तों की सभा में इस की स्तृति गास्त्री ॥

३ । इस्राएल् स्रापने कर्ता के कारण स्नानिस्त
देः
सिस्पोन् के निवासी स्रापने राजा के कारण
मगन दें।

३ । वे नाचते दुर इस के नाम की स्तृति करे

कीर हफ थीर बीगा बजाते हुए उस का मजन गार ॥

8। क्योंकि यद्देशा स्त्रपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है

यह नम्र लोगों का चहार करके उन्हें ग्रामायमान करेगा॥

५। भक्त लोग महिमा के कारण दुलसे श्रीर अपने खिकीनों पर भी पड़े पडे अयज्ञय-कार करें॥

६। उन के कंठ से ईश्वर की सराहना दे।

<sup>(</sup>१) मूल में इल्लुयाह ।

<sup>(</sup>१) मूल में करें। (२) मूल में इल्लूयाह्।

थीर उन के द्वाप में देशारी तलवार रहे,

। कि वे प्रत्यकातियों से पलटा लें
श्रीर राज्य राज्य के लोगों को ताइना दें,

। श्रीर उन के राजाश्रों को संकत्तों से
श्रीर उन के प्रतिष्ठित पुरुषे। को लोहे को
वेडियों से जकड रक्त्ये,

१। श्रीर उन को ठदराया दुआं दगह दें

उस के सारे भक्तों की ऐसी दी प्रतिष्ठा देगों
याद् की स्तुति करें। ॥

## १५०. याह् की स्तुति करे।

र्श्वाय को पविश्वस्थान में उस की म्तृति करी उस को सामध्ये से भरे हुए ख्राकाश्रमगडल में उसी की म्तृति करी॥ ३। उस को पराक्रम को कामी के कारण उस को स्तृति करी

(१) गूल में लिखा हुया। (२) मूल में हल्लमूयाए।

उस की श्रात्यन्त बहाई के श्रानुसार उस की म्तुरित करें।॥

३। नर्राम्गा फूँकते हुए उस की स्तुति करे। सारंगी खीर योगा यजाते हुए उस की स्तुति करे।॥

8। डफ बजाते और नाचते दृर उस की स्ताति करे।

तारवाले वाजे कीर वांसुली वजाते पुण उस की स्तृति करे।॥

प्र। जर्चे शब्दवाली भांभ वजाते हुग उस की ग्तुति करी

खानन्द के मदाशब्दयाली साम वजाते हुण उस की म्तुति करा ॥ ६। जितने प्राणी दे

सब के सब याद् की न्तुति करें याद् की न्तुति करे। ॥

, (१) मून ने एल्लून्यार्।

#### नीतिवचन।

१ दिन्द के पुत्र इशरल के राजा मुले-मान के नीतिवचन, ॥ ३। इन के द्वारा पठनेदारा खुद्धि खीर जिला प्राप्त करे जीर समम की वार्त सममे, ३। श्रीर काम करने, मे प्रवीयता खीर धर्म न्याव खीर सीधाई की जिला पाए, १। श्रीर भोलों की चतुराई बीर जवान की चान खीर विवेक मिले, ५। श्रीर खुद्धिमान मुनकर अपनी विद्या बढ़ाए खीर सममदार खुद्धि का उपदेश पाए, ६। जिस से वे नीतियचन स्रीर दृष्टान्त की श्रीर बुद्धिमानी के वचन स्रीर दृष्ट्यूटों की समभी॥

 श्रीका का भय मानना खुद्धि का मूल है
 खुद्धि' खीर शिक्षा की मूठ ही लेगि तुस्क जानते है।

द। दे सेरे पुत्र अपने पिता की शिक्षा की सुन भीर अपनी माता की सीख की न तल ॥

(। क्योंकि वे माना सेरे सिर के लिये शाभाय-मान मुकुट श्रीर सेरे गुले के लिये कम्टे बनेंगी ॥ १०। हे मेरे पुत्र यदि पापी लेगा तुभी पुसलाएं तो उन की बात न मानना ॥
१९। यदि वे कहें कि इमारे सम चलः "
हम खून करने के लिये घात लगाएं हम निराधों की साक में रहे, ;
१२। हम श्रधोलोक की नाई उन की जीते और कबर में पहते हुओ के समान उन्हें समुचे निगल आएं.

१३,1 एम की सब प्रकार के अनमील पदार्थ मिली

हम खपने घरे। की लूट हे भर लेंगे,

पि । तू हमारा साकी दी का त कि समें का कि समें का कि घी वट्टिया दी,

पि । तो हे मेरे पुत्र उन के समा मार्ग मेन चलना वरन उन की डगर में पाय भी न धरना ॥

पि । क्योंकि वे बुराई ही करने की देखिते खीर खून करने की फुर्ती करते हैं ॥

पि । किसी पत्ती के देखते खाल फैलाना व्यर्थ होता है ॥

पि । ये लेगा तो खपने खून के लिये घात समाते हैं

थ्रीर भ्रापने घी प्राया की घात की तावा में रहते हैं॥

पर । सब लालिवयों की चाल ऐसी ही होती है उन का प्राय लालच हो की कारय नाम है। जाता है।

२०। खुद्धिः बहुका, में कवे स्वार से बोलती
. ग्रीर चीकों में प्रचार करती है।
२९। वह हाटों के सिरे पर पुकारती
थीर फाटकों के बीच
भीर नगर के मीतर भी ये बाते बेलती है कि,

२२। हे भीले लोगो तुम कव लों भीलेपन में प्रीति रक्खोगे

श्रीर हे ठट्टा करनेदारी तुम कव ली ठट्टा करना चादागे

थौर दे मूर्की तुम कब लें। ज्ञान से वैर रूक्कोगी॥

२३। मेरा डाटना सुनकर फिरो
सुना में अपना प्रात्मा तुम्हारे लिये उग्रहेल दूर्ती
में तुम की अपने बचन बताकंगी ॥
२४। में ने तो पुकारा पर तुम ने नाह किई
स्रोर में ने हाथ फैलाया पर किसी ने ध्यान

२५। बरन तुम ने मेरी सारी सम्मति की सुनी अनुसनी किया

श्रीर मेरे डाटने की नहीं चाहा॥ २६। इस लिये में भी तुम्हारी विपत्ति के समय एंस्रोी

भीर जेव तुम पर भय ग्रा पहेगा, २०। वरन खांधी भी नाई तुम पर भय ग्रा पहेगा

थीर विपत्ति ववरहर के उमान था पडेगी थीर तुम चंकट थीर उकेती में फरोगे तब में ठट्टा करंगी॥

'स्ट । उस समय वे मुक्ते पुकारेंगे श्रीर में न सुनूंगी वे मुक्ते यह से तो टूर्डिंगे यर न पाएंगे॥ स्ट । उन्दों ने ज्ञान से बैर किया श्रीर बहोद्या का भय मानना उन की न मावा॥ ३०। उन्दों ने मेरी सम्मति न चाद्यी वरन मेरी सारी डांट का तिरस्कार किया॥ ३९। इस लिये वे श्रापनी करनी का फल श्राप

कैर प्रपनी युक्तियों के फल से प्रधारंगे॥

३२। क्योंकि भीले लेगों। का इट जाना उन के

घात किये जाने का कारण होगां

श्रीर निश्चित्त रहने के कारण मुठ लेगाः नाश

इक्ष्। पर जी मेरी सुनेशा सी निस्टर व्यसा रहेगा खीर वेखटके सुख से रहेगा॥

रे हे मेरे पुत्र यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी खाद्याचों की खपने दृदय में रख हो है, २। और ख़िंद्व की वात ध्यान देके सुने

<sup>(</sup>१) मूल में याकारण दूका'। (२) मूल में बृद्धिया।

थीर समभ की बात मन लगाके सेचि, ३। श्रीर प्रवीकता श्रीर समक का श्राति यद्य करे ॥ 8। यदि उस की चादी की नाई ठूड़े श्रीर ग्रुप्त धन के समान उस की खेला मे लगे, भू। ते। तू यहावा के मय की समक सकेगा बीर परमेश्वर का ज्ञान तुमे माप्त देशा। ६। क्योंकि छुद्धि यदेखा ही देता है चान स्रोर समभा की बाते उसी के मुख से निकलती है। । वह सीधे लागों के लिये खरी युद्धि रख क्रीहता की खराई से चलते है उन की लिये वह ठाल ठहरता है ॥ द। बहु न्याय के पर्धों की देख भाल करता बीर अपने मक्तों के मार्ग की रहा करता है। र । से। तु धर्म्स स्रोर न्याय बीर सीधाई की निदान सब मली मली चाल समम सकेगा ॥ ९०। बुद्धि ते। तेरे इंदय मे प्रवेश करेगी

श्रीर ज्ञान तुम की मनमां लगेगा ॥

१९ । विवेक तुमें वचारगा

श्रीर समम से तेरी रक्षा देशों ॥

१२ । इस से तू सुराई के मार्ग से

श्रीर सलट फेर की वातों के कहनेहारी से

सवेगा ॥

१३ । जो सीघाई की बाट की देशकार

याधेरे मार्ग में चलते हैं, १८। योर द्युराई करने से यानन्दित थोर दुष्ट जन की उलट फेर की वातों से मगन देतों हैं,

१५। उन की चाल चलन टेट्टी श्रीर चाल विगाडी होती है॥ १६। फ्टिस् तू पराई स्त्री वे भी बचेगा जो चिकनी चुपड़ी वार्त बेलती है, १९। श्रीर श्रपनी चवानी के परम प्रिय की होड देती श्रीर जी श्रपने परमेश्वर की वाचा की मूल जाती है॥

१८। उस का घर मृत्यु की श्रोर हुलकता है श्रीर उस की डगरे मरे दुश्रो के बीच पहुंचाती हैं॥ १९। जो उस के पास काते हैं उन में से की ई

मो तीट नहीं खाता
थीर न वे जीवन का मार्ग पाते हैं।
२०। तू मले मनुष्या के मार्ग में चल
थीर धार्मियों की बाट की पकड़े रह।।
२९। क्योंकि चीधे ही लोग देश में बसे ग्हेगे
थीर खरे ही लोग उस में बने रहेंगे।
२२। दुष्ट लोग देश में से नाश होंगे
थीर विद्यार्षधाती उस में से चलाड़े काएंगे।

### ३. हे मेरे पुत्र मेरी शिवा की न मूलना

खपने दृदय में मेरी खानाओं को रक्खे रहना ॥
२। क्योंकि ऐसा करने से तेरी खायुं छड़ेगी
खीर तू खोंधक कुशल से रहेगा ॥
३। कृपा खार सञ्चार्च तुक्त से खलग न देनि पाएं
छरन उन की खपने गले का हार बनाना
सीर अपनी हृदयस्पी पंटिया पर लिखना।
8। खीर तू परमेश्वर खीर मनुष्य दोनी का खनुग्रह

तू परित बुद्धिमान देशा,

५। ग्रीर अपनी समस का सद्दारा न लेना

बरन सारे मन से प्रदेश्या प्रर मरोसा रखना,

६। ससी की स्मरण करके सब काम करना
तब बह तेरे लिये सीधी बाट निकालेगा।

९। अपने लेखे बुद्धिमान न दोना

पदीवा का मय मानना ग्रीर बुराई से ग्रसग

पाएगा

रहना ॥

८। रेसा करने से तेरा ग्रारीर मला चंगा श्रीर तेरी इड्डियां पुष्ट रहेंगी ॥ ९। श्रपनी संपत्ति के द्वारा

<sup>(1)</sup> मूल में दिना की सबाई आर जीवन के बरस । (२) मूल में तेरी नानि ।

श्रीर यापनी भूमि की सारी पहिली उपन दे देकर यहादा की प्रतिष्ठा करना. १०। श्रीर तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे श्रीर तेरे रसक्त्यहों से नया दास्त्रमधु चमयहता रहेगा॥

११। दे मेरे पुत्र यदोवा की शिका से मुंह न मोड़ना और जब घह तुभे डांटे तब तू बुरा न मानना॥ १२। व्योंकि यदोवा जिस से प्रेम रखता उस की डांटता है जैसे कि बाप उस बेटे की जिसे वह खिक घाटता है॥ १३। क्या ही धन्य है बह मनुष्य की बुद्धि पाए और बह मनुष्य की समस प्राप्त करे॥ १४। क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चान्दी की प्राप्ति से बढ़ी और उस का लाभ चोखे सोने के लाभ से भी उसम है॥

श्रीर विद भूगा व आध्य अनुमाल द श्रीर वितमीं घस्तुओं की तू लाल्सा करता है उन में से कोई भी उस के तुत्य न ठहरेगी॥ १६। उस के दिएने हाथ में दी घीषु श्रीर उस के याएं हाथ में धन श्रीर महिमा है॥ १०। उस की मार्ग मनभाक श्रीर उस की सार्ग हगारें कुशल की दें॥ १८। जो खुंद्वि की ग्रहण कर लेते दें उन के

लिये वह जीवन का वृज्य वनती है थीर जो उस की पकड़े रहते हैं से घन्य है।। १९। यहीवा ने पृष्टियों की नेव ख़ींद्व ही से डाली

श्रीर स्वर्ग की समक्ष ही की द्वारा क्थिर वनाया॥ २०। उसी की चान की द्वारा ग्रांहरे सागर फूट निक्रले

श्रीर आकाशमण्डल से श्रीस टपकती है।। २९। हे मेरे पुत्र ये वार्त तेरी दृष्टि की श्रीट न होने पारं खरी बुद्धि थैं।र विवेक की रक्षा कर ॥

२२ । तब इन से सुके जीवन मिलेगा

थैं।र ये तेरे गले का द्वार वनेंगे॥

२३ । श्रीर तू अपने मार्ग पर निटर चलेगा

थैं।र तेरे पांध में ठेस न लगेगी ॥

२४ । जब तू लेटेगा तब भय न खाएगा

जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी ॥

२५ । अचानक आनेद्दारे भय से न हरना

थैं।र खब दुष्टों की विपत्ति आ पड़े तब न

घडराना॥

२६ । क्योंकि यहीवा तुक्ते सहारा दिया करेगा कीर तेरे पाव की फन्दे में फंसने न देगा ॥ २० । जिन का भला करना चाहिये यदि तुक्ते शक्ति रहे

तो भला करने से न सकना ॥

२८ । यदि तेरे पास देने का कुछ हो।

तो अपने पड़ोसी से न कहना कि

का कल फिर खाना कल मे तुमे दूंगा ॥

२८ । जब तेरा पड़ोसी तेरे पास बेखटको रहता है

तब उस के विस्तृ बुरी युक्ति न बाधना ॥

३० । जिस मनुष्य ने सुम से बुरा व्यवहार न

उस से प्रकारण मुकट्टमा न खडा करना ॥
३१ । उपद्रवी पुरुष के विषय डाइ न करना
न उस की सी चाल चलना ॥
३२ । क्योंकि यदोवा कुटिल से चिन करता है
पर वह अपना भेद सीधे लोगी पर खोलता है'॥
३३ । दुष्ट के घर पर यहीवा का साप
श्रीर धर्मियों के वासस्यान पर उस की साशीय
होती है॥

हिं। ठट्ठा करनेहारों से वह निश्चय ठट्ठा करता है श्रीर दोनों पर अनुग्रह करता है। इप । बुद्धिमान महिमा की अपने भाग में पाएंगे श्रीर मुखाँ की बढ़ती अपमान ही की होगी।

<sup>(</sup>१) मूख में उस का भेद सीधे लीगी की पास है।

#### 8. हे नेर पुत्री पिता की शिका सुने।

खीर समक प्राप्त करने में मन लगाओं ॥
३। क्योंकि में ने तुम की उत्तम शिक्षा दिई है
भेरी शिक्षा की न के हिं।॥
३। देखी में भी खपने पिता का पुत्र था
खीर माता का रकला दुलारा था,
8। खीर मेरा पिता मुक्ते यह कहकर सिखाता
था कि

तेरा मन मेरे धचन पर लगा रहे
तू मेरी याचायों का पालन कर तथ कीता रहेगा।
५। खुद्धि की प्राप्त कर समक्त की भी प्राप्त कर
उन की भूल न जाना न मेरी बातों की छोड़ना।
६। खुद्धि की न छोड़ यह तेरी रहा करेगी
उस से प्रीति रख वह तेरा पहरा देगी।
९। खुद्धि का खारंम उस की प्राप्ति में यह
करना है

से जो कुछ तूपाम कर उसे तो प्राप्त करे पर समक की प्राप्ति घटने न पाए ॥ द। उस की बहाई कर बह तुक की बढ़ाएगी जब तू उस से लियट जाए तब बह तेरी महिमा करेगी॥

९। वह तेरे बिर पर शे।भायमान मूपरा वांधेगी श्रीर तुमें सुन्दर मुक्कुट देगी ॥

१०। हे मेरे पुत्र मेरी वाते सुनकर ग्रहण कर तब तू बहुत वरस लों जीता रदेगा॥ ; १९। में ने तुमें बुद्धि का मार्ग वताया श्रीर सीधाई के पण पर चलाया है॥ १२। चलने में तुमें रीक टीका न होगी श्रीर चाहे तू दी हैं तीभी ठीकार न खाएगा॥ १३। शिका की पकड़े रह उसे के ए न दे उस की रहा कर क्यों कि बही तेरा जीवन है॥ १८। दुष्टों की बाट में पांच मत घर श्रीर न थुरे लोगों के मार्ग पर चल॥ १५। उसे के होड दे उस की पास से मी न चल

उन की नींट नही खाती श्रीर जब सी वे किसी की ठीकर न खिलाएँ तय से उन्दे नीट नहीं पड़ती॥ -१७। वे ते। दुष्टता से कमाई दुई रोटी खाते श्रीर उपद्रव के द्वारा पाया हुया दाखमधु पोते है ॥ १८। पर धर्मियों की चाल इस चमकती दुई च्याति के समान है जिस का प्रकाश दोपहर ले। श्रीधक श्रीधक बक्ता रहता है॥ १९ । दुष्टे। का मार्ग घोर व्यन्धकारमय चै वे नहीं जानते कि इम किस से ठीकर खाते हैं॥ २०। दे मेरे पुत्र मेरे वचन ध्यान धरके सुन थीर व्यवना कान मेरी वाता पर लगा ॥ २१। इन की छपनी खांदी। की खीट न दीने दे वरन अपने मन मे धारण कर ॥ २२। क्योंकि जिन की विप्राप्त, दोती हैं वे उन के जीते रहने का श्रीर उन के सारे शरीर के घंगे रहने का कारण रेक्ती रे ॥ 23। यद से खाधिक अपने मन की रहा कर क्योंकि जीवन के निकास उसी से दाते हैं॥ स्थ । टेडी बात बालने से परे रह थीर उलट फेर की वार्त कदने से दूर रह। २५। तेरी प्राखे साम्दने ही की स्नार लगी रहें थीर तेरी पलके थारी की छोर खुली रहे। २६। अपने पांध धरने के लिये हुआर की समधर कर थीर तेरे सारे मार्ग ठीक किये जासं॥

उस को निकट से मुहका ग्रामे वक सा॥

१६। क्योंकि दुष्ट लेगा यदि खुराई न करे ते।

प् हें मेरे पुत्र मेरी बुद्धि की बाती पर ध्यान दे. मेरे समभाने की खार कान लगा,

२९। न ते। दिंहनी श्रीर मुद् श्रीर न वाई श्रीर

श्रपने पांच की ख़ुराई के मार्ग पर रखने से

चका रही।

२ । विस से तुमे वियेक धना रहे थीर तू सान के घननों का पकड़े रहे ॥ ३ । परार्श स्त्री के हीठी से मधु टपकता है थीर सस की धाते तेल से भी याधिक चिकनी होती हैं ॥

8। पर इम का परिकाम नागदीना सा कडूवा श्रीर देश्वारी तत्ववार सा पैना शाता है। ध। वस के पांच मृत्यु की खोर घडते बीर वस के पांच खंशोतिक की खार पड़ते हैं। ई। एस में घट बीयन की चीरस याट की नहीं पा सकती

यह चाल चलन में चचल है पर आप नहीं जानती॥

शे व्यव है मेरे पुत्रा मेरी सुना
 शेर मेरी बातों से सुद न में। हो ॥
 एसी स्त्री से दूर ही रद
 वीर न उस की देवड़ी के पास ला॥
 शेस न देश कि तू व्यवना यश सीरो के दाय

कीर अपना कीयन ब्रार कन के व्या कर दे, १०। श्रीर विराने तेरी कमाई से अपने पेट भरे श्रीर उपरी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रख्यें

१९ । श्रीर हूं प्रधने प्रन्त समय में जय तेरा शरीर शीख है। तय यह कहकर हाय मारने लगे कि,

१२। में ने जिला से फैसा घर किया जीर डाटनेहारे का फैसा शिरस्कार किया, १३। जीर में ने जपने गुस्जों की द्यांते न मानीं जीर जपने सिखानेहारा की जीर कान न समाया॥

पश । में लगाभग सब बुराइयों में पड़ने पर था भीर यह सभा भीर मगड़ ली को बीच हुआ। प्य । तू पानी अपने ही कुगड़ से थीर पापने ही कूएं के सेते का बल पिया कर॥

थै।र तरे जल की धारा चौकों में बद जाने पाए । १०। यह केवल तेरे ही लिये रहे बीर तेरे मंग्र विरानें के लिये न दी ॥ १८ । तेरा साता धन्य रहे थार प्राप्ती लयानी की स्त्री के साथ प्रामन्दित १९। घर प्रिय रुरिको वा मुन्दर सावरनी के समान ठप्टरे से। तु उसी के स्तनें से सर्वदा सन्तुष्ट रद थीर नित्य इसी के प्रेम से मोधित रह ॥ २०। डे मेरे पुत्र सू यराई स्त्री यर क्यों मेगिंदत दे। थार विदानी की को हाती से लगाए ! २१ । क्योंकि मतुष्य के मार्ग यदेखा की दृष्टि से किये नहीं है बीर यह उस के सारे पंचा का यिचार करता २२। दुष्ट प्रापने की प्राध्यमं के कामों से फंसेगा बीर अपने ही पाप के बन्धनों से बधा रहेगा ॥ ३३। यद शिका यिना मर जाएगी बीर अपनी वसी मुक्ता के कारण भटकता रहेगा ॥

मेरे पुत्र यदि तू यपने पहोसी का जामिन हुआ हो।

या विराने के दाथ पर दाथ मारा हो,

३। तो तू अपने ही मुद के यचनी से फमा

वीर उन से बन्ध गया है॥

३। से हे मेरे पुत्र एक काम कर

तू जो अपने पड़ोसी के दाथ में पह सुका है

इस लिये जा उस की साष्ट्राग प्रयाम करके मना ले॥

८। तू न'ती अपनी आंखों से नींद
और न अपनी पलकों में कपकी याने दे॥

१। अपने की कुड़ा

जैसे हरिकी वा चिहिया व्याध के दाप से, ई। हे आलसी च्यंटियों के पास सा चन के काम से।च से।चकर वृद्धिमान है। ॥ । उन की न तो कोई। न्यायी दोता दै श्रीर न प्रधान न प्रमुता करनेहारा,॥ 🔒 🕫 ं द्रातीमी वे प्रपना पाद्दार ध्रूपकाल में स्वय करती श्रीर कटनी के समय श्रपनी भाजनयस्त घटारती हैं॥ १। डे प्रालमी तू कव ली माता रहेगा सेरी नींद कब टूटेगी ॥ १०। तनिक थीर से लेना तानक थार अपकी ले लेना तनिक थीर छाती पर हाथ रवखे लेटे रहना, ५१-। तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई थीर तेरी घटी डांघयारबन्द के समान या पहेंगी ॥ १२। छोक्ने खीर अनुर्धकारी की देखे। वह टेडी टेड़ी बाते बकता फिरता है। १३। वह नैन से सैन खेार पांव से दशारा करता थीर अपनी यंगुलियों से सकेत करता है। 98। उस को मन में उलट फोर की बातें रहती है वह लगातार दुराई गढ़ता है थीर मगड़ा रगडा चत्यन करता है। १५। इस कारण उस पर विपत्ति प्रचानक वद पल भर में ऐसा नाश दी जाएगा कि बचने का कोई उपाय न रहेगा ॥ १६। कः वस्तुओं से यहोवा वैर रखता है -यरन सात हैं जिन से उसका सीव चिनाता है। १०। अर्थात् घमग्ड से चठी हुई। आर्थि क्रुठ वालनेहारी जीभ थीर नि<sup>र</sup>,ष का लाडू बदानेहारे हाथ, १८। अर्थ करपना ग्रहनेहारा मन व्यार करने की वेग दौडनेहारे पांव, ९९। भूठ बालनेहारा साक्षी

बीर भाषयें के बीच काड़ा चत्पन करनेदारा मनुष्य ॥ २०। हे मेरे पुत्र मेरी श्राज्ञा की मान बीर अपनी माता की शिवा की न तल ! २१। इन की अपने दृदय में सदा गांठ वांधे बीर प्रपने गसे का द्वार बना ॥ २२। यह तेरे चलने में तेरी श्रंगुघाई थीर साते समय तेरी रचा बीर जागते समय तुक्त से वार्त करेगी ॥ 🖟 २३। याचा तो दीयक भीर शिवा ज्याति ठहरी थीर सिखानेहारे की डांट जीवन का मार्ग उद्दरी है, २४। कि तू युरी स्त्री की थीर विरानी स्त्री की चिकनी चुपड़ी वातों से घरे॥ २५। उस की सुन्दरता देखकार प्रयने मन में उस की प्रभिलाया न कर वद तुमे खपने कठाहों। से फंसाने न पाए॥ २६। क्योंकि वेश्यातमन के कारण एक हो राटी रष्ट चाती है पर व्यक्तिचारिम ग्रामोल जीवन का प्रदेर कर २०। क्या हा सकता है कि कोई अपनी काती पर प्याग रख ले थी। उस के कपहे न कर्ले॥ २८। क्या हो सकता है कि कोई श्रेगारे पर चले श्रीर उस को पांचन जले। ३९ । जो पराई स्त्री के पास जाता है उस की दणा ऐसी है व्यन की कोई उस की कूएगा से दबढ़ से न वचेगा ॥

३०। जो चार भुख के सारे प्रापना पेट भरते के

लिये चारी करे

(१) मूस में पलको।

<sup>(</sup>१) मूल में कवी।

उस की ती लीग तुन्क नही जानते॥ इश । तीभी यदि पक्रहा खाए ती उस की सातगुका भर देना यरन प्रपने घर का सारा धन देना पहेगा ॥ इर । पर जा । परस्त्रीग्रामन करता है सा निरा निर्देहि है की प्रापने प्राप्त की नाश करने चाहता है यदी रेश करता है। इइ। उस की घायल खीर ध्रमानित देशना पर्देशा थीर उस की नामधराई कमी न मिटेगी ॥ इष्ठ । वर्वीकि अलन रखने से पुरुष घट्टत ही क्रोधित है। जासा है थीर पलटा लेने के दिन यह कुछ कोमलता नहीं करता ॥ इध्। यह घूस यर दृष्टि न करेगा बीर चाहे तू उस की यदुत कुछ दे तीभी घर न मानेगा ॥

#### 9. ही मेरे पुत्र मेरी वाती की माना कर

श्रीर मेरी खाजाश्री की खपने मन में रख हो। है।

३। मेरी खाजाश्री की मान इस से तू जीता
रहेगा

श्रीर मेरी शिका की खांदा की पुतली जान ॥

३। उन की खपनी खंगुलियों में बांध्य
होर खपनी दृदय की पटिया पर लिख ले॥

४। युद्धि से कह कि तू मेरी बांदम है
होर समभ की खपनी साधिन कह ॥

५। तब तू परार्व स्त्री से बचेगा
ली चिक्रनी खुपड़ी बातें बीलती है॥

६। में ने एक दिन खपने घर की खिडकी से
खपने मरोखे से भांका,

०। तब में ने भीले लोगी में से

एक निर्मुद्धि ज्ञान की देखा ॥

८। यह उस स्त्री के घर के कीने के पास की

सक्त में चला जाता था

ं श्रीर उस ने उस के घर का मार्ग लिया । र। तय दिन कल गया थीर संध्याकाल आ ं जाया था। धरन रात का घेर श्रंधकार हा गया था, १०। थार उस से एक स्त्री मिली जिस का भेप घेण्या का सा चा ग्रीर बह बही धूर्त थी॥ ११। यह शान्तिरारित श्रीर चवल घी बद खपने घर में न ठहरती थी। १२। कभी बद्ध सङ्क्ष में क्षमी चौक में पाई जाती घी श्रीर एक एक कीने पर वह बाट जीहती घी ॥ १३। से। उस ने उस जवान की प्रकड़कर चूमा भीर निर्लंज्ञता की चेष्टा करके उस से कदा, 98 । मुम्ने मेलवलि चठ्ठाने घे सो में ने अपनी मन्ने व्याज ही पूरी किई हैं॥ १५। इसी कारण में तुक्त से भेंड फरने की निकली में तेरे दर्भन को खोजों थी से। अभी पाया है। १६। में ने अपने पलंग पर खिकीने वरन मिस के वेलवूटेवाले कपड़े विकाय है। १०। में ने अपने चिक्कीने पर गन्धरस व्यार थार दारचीनी हिस्की हैं। १८। से। चल इस प्रेस से भार लों जी बहलाते दम परस्पर को प्रीति से बानन्दित रहे ॥ १९। क्योंकि मेरा यति घर में नहीं घद दूर देश की चला गया है ॥ २०। यद चान्दी की थैली ले गया धीर पूर्णमासी की लैटि प्राएगा॥ २१। ऐसी घी वाते कह कहकर उस ने उस की ष्रपनी प्रचल माया में फंसा लिया धीर प्रापनी चिकनी चुपड़ी वातों से उस की ष्मपने वश कर लिया ॥ २२ । घट तुरन्त उस के पीक्षे हो लिया नैसे वैल कसाई खाने की या जैसे येही पविने पुर कोई मूर्ठ ताड़ना पाने

का जासा है,

स्वा अन्त में उस कवान का कलेजा तीर से विधा जाएगा, वह उस चिड़िया के समान है जो फरे की थीर वेग से उड़े श्रीर न जानती हो कि उस में मेरा प्राय जाएगा। 28। अब है मेरे पुत्री मेरी सुनी श्रीर मेरी बातों पर मन लगायो। ॥ २५। तेरा मन ऐसी स्त्री के मार्ग की थीर न फिरे श्रीर न उस की डगरों में मटककर जा। वह। क्योंकि बहुत लोग उस से मारे पढ़े है उस के घात किये हुआं की एक बड़ी सख्या होगी।

## ८ • क्या खंह नहां पुकारती

वह मृत्यु के घर मे पहुंचाता है।

क्या समम कवे शब्द से नहीं वोलती ॥
२। वह तो कवे स्थाना पर मार्ग को एक ग्रोर
श्रीर तिर्मुशनियों में खड़ी होती है :
३। मारुकों के पास नगर के पैठाध में
ग्रीर द्वारों ही में यह कवे स्थर से कहती है कि,
४। हे सनुष्यों में तुम को पुकारती हू
ग्रीर मेरी वात सब श्रादमिया के लिये है ॥
५। हे भोली चसुराई सीखा
ग्रीर हे मूखा अपने मन में समम ला ॥
६। सुना क्योंकि में उत्तम वात कहूगी
श्रीर अध-मुंह खोलूंगी तब उस से सीधी वात
निकलेंगी॥

७। श्रीर मुझ से सब सब बातों का वर्णन होगा श्रीर दुष्टता की बातों से मुझ की विन श्राती है। दिन में सुद की सब बाते धर्म की होती है सन में के की दि टेकी वा उलट फेर की बात नहीं है।

ए। सममवाले के लिये वे सव सहज भीर ज्ञान के प्राप्त करनेहारी के लिये निरी सीधी है। १०। चान्दी नहीं मेरी शिक्षा ही ली श्रीर उत्तम कुन्दन से यहकर ज्ञान की ग्रहण करे।। १०। क्येंकि खुद्धि सूगे से भी श्रच्छी है श्रीर सब मनभावनी यस्तुएं उस के सुल्य नहीं। १२। में जी खुद्धि हूं से चतुराई में यास करती श्रीर ज्ञान श्रीर विवेक की प्राप्त करती हूं। १३। यहोवा का भय मानना दुराई से बैर रखना है

धमण्ड थहंकार कीर बुरी चाल से धीर चलट फर की द्यात से भी में देर रखती हू ॥ 98। चत्तम गुक्ति कीर खरी चुद्धि मेरी ही है में तो समभ हूं खीर पराक्रम भी मेरा है ॥ 9४। मेरे ही द्वारा राजा राज्य करते थीर खधिकारी धर्म से विचार करते हैं॥ 9६। मेरे ही द्वारा हाकिम खीर रईस खीर गुज्यों के सब न्यायी शास्त्र करते हैं॥ 90। जी मुक्त से प्रेम रखते है उन से में मी प्रेम रखती हू

थीर की मुभ की यह करके खेलते हैं से मुभे पाते है।

१८। मेरे पास धन श्रीर प्रतिष्ठा ं ठदरनेद्दारा धन श्रीर धर्मा भी दें॥ १९। मेरा फल चेखि सोने से घरन कुन्दन से भी सत्तम है

श्रीर मेरी उपज उत्तम चान्दी से श्रक्की है। २०। मे धर्मा की बाठ मे श्रीर न्याय की डगरी के बीच चलती हूं, २१। जिस से में श्रपने प्रेमियों की परमार्थ के

भागी कर्ष - - श्रीर उन के भण्डारों की भर दूं॥ २२। यहीवा ने मुक्ते काम करने के खारंभ में बरन खपने प्राचीनकाल के कामी से भी पहिले

उत्पन्न किया। क्रिया। क्रिया क्रिया। क्रिया क्रिया

<sup>(</sup>१) मूल में तस्के उठकर।

२८। जय न तो ग्राविरा सागर था श्रीर न जल के साते थे तय ही में उत्पन्न पृष्टी

२५। जय पहाड या पदादियां स्थिर न किई गई घीं

२६। जय यदेग्या ने न तो पृश्यियी श्रीर न मैटान

न जात की धूलि के परमाणु बनाये घे सब हो में उत्पन्न हुई॥

२०। जय उस ने याकाण की स्थिर किया तय मैं यहां घी

वय उस ने गोंदरे सागर के कपर श्राकाशमण्डस ठप्टराया,

भ्दा जय उस ने खाकाशमण्डल की उत्पर से म्यिर किया

थार गाँदरे सागर के सात फूटने लगे २९ । स्वयं उस ने समुद्र का सियाना ठदराया कि सल उस की श्राचा का उद्घंचन म कर सके श्रीर स्वयं यह पृथियों की नेय की होरी स्वााता था,

हैं। तब में कारीगर सी उस के पास भी फ़्रीर दिन दिन सुख करते हुए भर समय उस के मामदने दुलसती हुई थी। इर। में उस की यसाई दुई पृष्टियी पर हुलमती

्रदुई घी

षोर मेरा सुख मनुष्यां की संगति से होता था। इर । से प्रव्य है मेरे पुत्रों मेरी मुनी प्रवा हो धन्य वे हैं जो मेरे मार्ग प्रकड़े रहते हैं। इर । श्रिका की सुनी श्रीर वृद्धिमान हो जायो सम के विषय मुनी श्रनसुनी न करी। इस । य्या ही धन्य है वह मनुष्य सो मेरी सुनता

३४। यवा ही धन्य है यह मनुष्य की मेरी सुनता यरम मेरी देयकी पर दिन दिन खड़ा

थीर मेरे द्वारों के खभी के पान ताक लगाये रहता है।

हप्। क्योंकि की मुक्ते पाता से। कीयन की पाता है

श्रीर यद्याया उम से प्रसन्न होता है॥

३६। पर को मेरा श्रापराध करता से श्रापने हो पर उपद्रव करता है जितने मुझ से बैर रखते से मृत्यु से प्रीति रखते हैं।। "

## र्द बुद्धि ने अपना घर वनाया

श्रीर उम के सातों यमे गढ़े हैं॥

२। उस ने अपने पशु वध करके अपने दाखमधु में मसाला मिलाया

श्रीर अपनी मेज लगाई है।

इ। उस ने खपनी सदेलिया सब की पुंलाने के लिये भेकी दे

यह नगर के कवें स्थानों की चीटी पर पुकारती है कि,

8 । जो कोई भोला है से मुहकर यहीं खाए
 यार जो निर्युद्धि है उस से यह कदती हैं, कि,
 ५ । खाखो मेरी रीटी खाखो

थीर मेरे मसाला मिलाये हुए दाखमधु की पीकी ॥

६। भोलों का संग्र होड़े। ग्रीर सीते रहा समक्ष के मार्ग में सीघे चला॥

छ। को ठट्ठा करनेदारे की शिक्षा देता है।
 श्रापमान

श्रीर जो दुष्ट जन को डाटता से कर्लक पाता है। ८। ठट्टा क्रिनेसारे की न डाट न से कि यस सुक्त से देर रक्खे

युद्धिमान् की डांट यह तो तुभ से प्रेम रक्खेशा॥
१ । युद्धिमान् की शिक्षा दे यह खीधक युद्धिमान्
देशा

• धर्मी के। चिता घट अपनी विद्या वक्षणा॥
१०। युद्धि का आरंभ यदावा का भय मानना है
और परमर्पावत्र देखर की जानना ही समक्ष है॥
११। मेरे द्वारों तो तेरी यायु बक्रेगी

(२) गूल में बुद्धिया मे ।

<sup>(</sup>१) या जिस की मुक्त से भूस के कारण मेंट नहीं देशती।

श्रीर तेरे जीवन के वरस श्राधिक देशों ॥

१२। यदि तू बुद्धिमान् देश तो बुद्धि का फल तू

इो भेशोगा

थीर यदि तू ठट्टा करे ती दिख्ड केंग्रल तू ही भागेगा।

१३ । मूर्खताखपी स्त्री है। रा मचानेहारी है
यह ता भोली है श्रीर कुछ नहीं जानती ॥
१८ । वह अपने घर के द्वार में
श्रीर नगर के जचे स्थानी में मचिया पर बैठी हुई।
१५ । जो बटोही अपना श्रपना मार्ग पर्कडे हुए सीधे चले जाते हैं

उन को यह कह कहकर पुकारती है कि, १६। ने कोई भाना है से मुहकर यहीं ग्राए ग्रीर ने निर्दृद्धि है उस से यह कहती है कि, १९। ने री का पानी मीठा होता है ग्रीर नुके किपे की रे।टी प्रच्छी नगती है, १८। ग्रीर यह नहीं निता है कि यहां मंरे हुए पहें है

भीर उस स्त्री को नेवतहरी अधालाक के निचले स्थानों में पहुंचे हैं॥

#### १०. स्लैमान के नीतिवचन ।

बुद्धिमान् पुत्र से पिता ज्ञानन्दित देता है

पर मूर्क पुत्र के कारण माता उदास रहती है।

र श दुष्टों के रक्ष्ये दुर धन से लाम नहीं देता

पर धर्मा के कारण मृत्यु से ववाव देता है।

से धर्मी की प्रहावा मूर्कों मरने नहीं देता

पर दुष्टा की ज्ञामिलाया वह पूरी देने नहीं
देता।

8। जो क्षाम में किलाई करता है से। निर्धन

। एर जामकाजी लोग अपने द्वारों के द्वारा धनी द्वारों दें।

प्रा को बेटा धूपकाल में बटोरता से खुंडि से काम करनेशारा है पर को बेटा कटनी के समय भारी नींद में पड़ा करता है से लज्जा का कारण दोता है। है। धर्मी पर बहुत से आशोर्बाद होते हैं पर उपद्रव हुगे का मुंद का लेता है। १। धर्मी को स्मरण करके लेगा आशोर्बाद देते हैं

पर दुष्टों का नाम मिट जाता है।

- । की वृद्धिमान् है से। श्राचाश्री की स्थीकार करता है

पर जो वक्तवादी श्रीर मूठ है का जिसा दिया जाता है॥

ए। जो खराई से चलता सा निडर चलता है पर जो टेकी चाल चलता उस की चाल प्रगट देश जाती है।

90 । जो नैन से सैन करता उस से श्रीरी की दुःख मिलता है

क्षीर जी व्यक्तवादी कीर मूठ है की गिरा दिया जाता है॥

११। धर्मी का मुद्द तो जीवन का सेता दे पर उपद्रव दुष्टां का मुद्द का लेता है। १२। बेर से ते। काड़े उत्पन्न देति हैं पर प्रेम से स्वय पपराध ठप जाते हैं। १३। समकवालों के बचनों में बुद्धि पार्च जाती है पर निर्वुद्धि की पीठ के लिये कोड़ा है। ' १३। घुद्धिमान लेगा चान की रख होड़ते हैं पर मूठ के बोलने से बिनाश निकट खाता है। १५। घनी का धन उस का दृठ् नगर है

है। विश्वे का परिश्वम जीवन के लिये होता है पर दुष्ट के लाभ से पाप होता है।

पर कागाल लेगा निर्धन दीने के कारण विनाश

१९ । जो ग्रिका पर चलता से ग्रीराके लिये जीवन की वाट है

पर जो डांट से मुद्द मोड़ता से। धीरों की भटका देता है॥

<sup>(</sup>१) मूल में धर्मी के छिर।

१८। की येर की किया रखता से मुठ योलता है थीर की अपवाद फैलाता है से मूर्व है। १९। जहा बहुत याते होती है वहां अपराध भी होता है

पर जी प्रापने मुंड की यन्द रखता से युद्धि से काम करता है॥

२० । धर्मी के यचन ता उत्तम चांटी हैं पर दुष्टीं का मन यद्भत दलका है।

२१। धर्मी के यचनां से यहतां का पालन पे।पण दे।ता है

पर मूढ़ लेगा निर्वृद्धि दोने के कारण मर खासे हैं ॥

२३। धन यदाया की पाणीप घी से मिलता है थीर यह उस के साच दुःख नहीं मिलाता ॥

२३। मूर्य की ती महापाप करना इंसी की यात खान पहली है

पर समक्षवाले पुनष मे खुँढि रहती है।

म्ध । दृष्ट जन जिस विवित्त से हरता वै से के उस पर था पहली है

ख्रीर धर्मिमें की लालमा पूरी घेरती है॥

२५ । ययग्रहर निकल जाते ही दुष्टु जन रहता नहीं पर धरमीं चदा के लिये नेव हैं॥

भ्दं। जैसे दात की सिरका थ्रीर यांख की धूशां यैंसे पालसी उन की लगता है जी उस की कहीं

भेसते दें ॥

२०। यदीवा के भय मानने से आयु चढती दे

पर दुष्टों का जीवन घोडे ही दिनों का देशता है।

रूदा धर्मियों की प्राचा रखने से प्रानन्द मिलता है

पर दुष्टें। की पाशा टूट काती है। 🕠 🕟

स्त । यदे। या की जाति खरे मनुष्य का जाठ ठद्दरती है

पर उसी गांति से धानर्घकारिये। का विनाश होता है।

३० । धर्मी यदा षटल रहेगा

पर दुष्ट पृचियी पर यसे रहने न पाएँगे। ३१। धरमी के सुद से वृद्धि उपकती दे

पर उलट फेर की बात कहनेहारे की जीभ काटी साती है॥

३२ । धर्मी ग्रद्धयोग्य यात समभक्तर वीलता है पर दुष्ट्री के मुद से उलट फेर की बार्त निकलती हैं॥

११ • हु ल के तराजू से यद्याया की धिन

पर बद्द पूरे बटखरे से प्रसन्न देशता है ॥

३। खब अभिमान दोता तब अपमान भी होता है

पर नम लोगों में ख़ुद्धि दोती है।

इ। सीधे लोग , अपनी खराई से अगुवाई पाते है

पर विश्वासघाती अपने कपट से विनाश हाते हैं ॥

१। कीच के दिन धन से ती कुछ लाभ नही रोता

पर धर्मा मृत्यु से भी बचाता है ॥

थ । खरे मनुष्य का मार्ग धर्मा के कारण सीधा रीता र

पर दुष्ट अपनी दुष्टता के कारण गिर जाता है। है। सीधे लोगो का बचाब उन के धर्म के कारण

द्याता दे

पर विश्वासघाती साग अपनी दुष्टता के कारख फससे है ॥

०। जब दुष्ट मरता तब उस की बाशा टूट साती है

बीर जनर्थ पर जी जाशा रक्खी जाती से नाश राती है ॥

८। धर्मा विपत्ति से कूट जाता

, पर दुष्ट क्सी विषित्त में पड जाता दें।

ए। भक्तिहीन जन अपने पहोसी की अपने मुद्द की बात से विशाहता दे

पर धर्मी लेगा ज्ञान के द्वारा बचते हैं।

१०। खब धार्मियों का कल्याम दोता है तब नगर के लेगा चुलसते दे

<sup>(</sup>१) मूल में दुष्ट उस के स्थान पर आता है।

पर सब दुष्ट नाण दोते तव सपसपकार देतता है॥

११। सीधे लागा के आजीक्रांद से नगर की बक्ती हाती है

पर, दुष्टी की मुंद की खात से बद काया जाता है।

१२। जी प्रपने पड़ीमी की तुच्छ जानता है सी निर्देहि है

पर सममदार पुरुष चुपचाप रहता रै॥

प्रा को लुतराई करता फिरता के तो भेद प्राट करता चै

पर विश्वासपे। त्यं मनुष्य वात की किया रखता है। १८। बहां खुंद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा े विपत्ति में पहती है

ं पर सम्मति देनेहारी की बदुतायत के कारण बचाव होता है॥

१५। ची विराने का चामिन दीता से वड़ा दुःख उठाता है

पर जी जमानत से घिन करता से निस्टर ' रचता है॥

पह । व्यनुग्रह करनेहारी स्त्री प्रतिष्ठा नहीं खेाती क्रीर बलात्कारी लेगा धन के। नहीं खेाते॥

१०। कृपालु मनुष्य अपना ही मला करता है

पर जो क्रूर है से अपनी ही देह की दुख ंदेता है।

१८। दुष्ट मिण्या कमाई कमाता चै

'यर को धर्म्म का बीज बीता उस की निश्चय फल मिलता है॥

१९ । जो धर्म में हुठ रहता से जीवन पाता है पर जो वुराई का पीका करता से मृत्यु का कीर हो जाता है।

२०। जो मन को टेडे हैं इन से यहावा की धिन काती है

पर घट खरी चालवासी से प्रसन्न रहता है। २९। में वृद्धता के साथ कहता हू कि वुरा मनुष्य तो निर्दोध न ठहरेगा पर धर्मी का वंश वचाया जाएगा॥ २२। जो सुन्दर स्त्री विवेक नहीं रखती

से। प्रधुन में सोने की नत्य पहिने दुर मूध्यर के समान है॥

२३। धर्मियों की लालसा ते। केवल भलाई की दोती दै

पर दुष्टे। की प्राणा का फल कीप ची चेता वै॥

् नह । ऐसे दें की कितरा देते हैं तीभी उन की बढ़ती ही दोती है ,

थीर ऐसे भी दें जी दक से कम देते दें थीर इस से उन की घटती दी दोती दें।

भ्ध । उदार प्राको दृष्टपुष्ट दे। जाता है

थीर जा श्रीरें की सेती सीचता दै उस की भी सीवी जाश्गी॥

र्द । जो यापना यानाच रख के। इता दे उस की लोग कोसते हैं

यर की उसे बेच देता है उस की आशीर्घाद दिया जाता है॥

२०। जो यव से भलाई करता से। श्रीरी को प्रयञ्जता खोजता है

पर को दूसरे की दुराई का खोकी छाता उसी

पर दुराई का पड़ती है।

े २६ । जी अपने धन पर भरीमा रखता से। तिर जाता है

यर । धर्मी लाग नये यते की नार्ष लट-

. अर्। जो प्रापने घराने की, दुख देता उस का भाग धायु ही देशा

बीर मूक् बुढ़िमान् का दास हा बाता है।

३० । धस्मी कां, प्रतिमल क्रीयन काः युक्

' भीर्य युद्धिमान् मनुष्य लेशो के मन की मेह वेता है॥

३९। देख धर्मी की पृधियी। पर फल मिलेगा ता निश्चय है कि दुष्ट ग्रीर पापी की मी मिलेगा॥

<sup>(</sup>१) मूल में द्वाय पर द्वाय ।

१२. जो शिक्षा पाने में प्रीति रखता थे। ज्ञान श्री में प्रीति रखता श्री पर जा डांट से वैर रखता से पण सरीखा है॥ २। भले मनुष्य से ते। यदे। या प्रसन्न द्वाता दै पर युरी युक्ति करनेदारे की घद दे।पी ठदराता है॥ इ। कोर्ड मनुष्य दुष्टता के कारण स्थिर नहीं द्याता पर ध्रामियों की सह उखड़ने की नहीं॥ ४। भनी स्त्री प्रपने पति का मुक्ट है पर जी लक्जा के काम करती से। मानी उस की चिट्ठिया को सदने का कारण देशती है। ध । धार्मियों की फरपनाएं न्याय ही की द्वाती दे पर दुष्टे। की युक्तिया कल की है। इ। दुष्ट्रीं की बातचीत खन करने के लिये घात ,लगाने के विषय दोती है पर सीधे लेगा अपने मुंद की बात के द्वारा ,हुडानेदारे दे।ते दें॥ ९। जब दुष्ट लेगा उलटे जाते तब ये रहते ही नदो 🔻 पर धर्मियों का घर स्थिर रहता है। द्रा मनुष्य की युद्धि के अनुसार उस की प्रशंसा हासी है पर फुटिल मुद्ध बाना जाता है।। र। जो रोटो का दुखिया दे।ता है पर यहाई मारता दे . उस से, दास रखनेहारा तुच्छ मनुष्य भी १०। धर्म्मी अपने पृशु के भी प्राण की सुधि रंखता है ू पर दुष्टीं की दवा भी निर्देशता है। १९। जो व्यपनी भूमि की जीतता या पेट भर खाता है पर जो निजन्मी की सगति करता से निर्वृद्धि

ठद्दरता दें।।

१२। दुष्ट जन खुरे लोगों के जाल की श्रामिलाया करते हैं पर धार्मियों को खड़ दृरी भरी रहसी है। १३। युरा मनुष्य भाषने दुर्घचनों को कारण फन्दे मे फंसता है यर धर्मी चंकट से निकास पाता है ॥ , १४। सञ्जन थापने वश्वनों के फल, के द्वारा भलाई से तुम दीता है ग्रीर जैसी जिस की करनी घैसी उस की भरनी<sup>8</sup> ॥ १५। मुढ की प्रापनी ही चाल सीधी जान पहली है पर जे। समाति मानता से। वृद्धिमान् है। ॥। १६। मुक की रिस परी दिन प्रशाट हो। वाती है पर चतुर अपमान की किया रखता है॥ १०। जो सच द्यालता से। धर्म पर ना भूठी साची देता से कल प्रगट करता है ॥ १८। ऐसे लेगा हैं जिन का विना सेच विचार का वालना तलवार की नाई चुभता धै पर युद्धिमान के बालने से लेगा चारे देशते हैं ॥ १९ । सञ्चार्द सदा से बनी रहेगी पर भूठ पल दी भर का दीता है॥ , २० । युरी युक्ति करनेदारी के , मन में इस पर मेल की युक्ति करनेदारी की श्रानन्द देशता है ॥ २९। धर्मी का दानि नदी दाती पर दुष्ट लोग सारी विषात में हुव जाते . કે મ २२। मुळे से यहावा को छिन स्नाती है 📠

(१) मूल में मूठी जीम। (8) मूल में विपत्ति से भर जाते हैं।

<sup>(</sup>१) जूल में नमुख्य के हाथों का कल उस की लीट जाता है। (२) जूल में सज्ञार का होट।

ायर जो विश्वास से काम करते हैं उन से वह प्रसन्न होता है॥

२३ । चतुर मनुष्य चान को प्राट नहीं करता पर मूढ़ अपने मन की मूढ़ता अंखे शब्द से

प्रचार करता है॥

२४। कामकाको प्रभुता करते है 😘 । पर आलंबी बेगारों में पकडे चाते हैं ॥

२५। उदास मन देख जाता है

पर भली बात से बह बार्नान्दत दोता है॥

२६। धर्मी अपने पडेासी की अगुवार्ड करता दै

पर दृष्ट लेगा अपनी ही चाल के कारण भटक चाते हैं ॥

२०। बालसी बहर का पोका नहीं करता

मं पर कामकाची की अनमील वस्तु मिलती है।। २८। धर्म की बाट में जीवन मिलता है

भीर उस के यथ में मृत्यु का पता भी नहीं।

१३. बुद्धिमान् पुत्र पिता की शिक्षा

पर ठट्टा करनेहारा घुड़की की भी नहीं सुनता॥

२। चन्त्रन अपनी खातीं के कारत

🌣 उत्तम वस्तु खाने की पाता है पर विश्वासघाती लोगो का पेट' उपद्रव से

भरता है ॥

इ। जो अपने मुद्द की चैकिसी करता से अपने प्राय की रदा करता है

पर जो गाल बजाता उस का विनाश हो नाता है॥

8। स्रालमी जन की में लालमा तो करता है पर उस की कुछ नहीं मिलता

पर कामकाची दृष्टुपुष्ट दे जाते हैं। १। धर्मी मूठे वचन से खैर रखता है।

पर दुष्ट लड़जा का कारण और लड़्जित है। साता है।

, ६। धर्म्भ खरी चाल चलनेहारे की, रक्षा

करता है

पर पापी भाषनी दुष्टता के कारण उलट जाता है॥

०। कोई तो धन वटीरता पर उस के पास 'कुछ नहीं रहता

थीर कीई धन उड़ा देता तीभी उस की पास बहुत रहता है।

 प्राम की कुड़ीती मनुष्य का धन हैं पर निर्धन घुड़की की सुनता भी नहीं॥

र। धर्मियों की ज्योति श्रानन्दं के साध रप्टती है

पर दुष्टीं का दियां खुक 'जाता है ॥

90 । मार्ड राडि केवल अरंकार ही से दाते दें पर जो लोग सम्मति मानते हैं दन के ख़ुद्धि

े रहती है ॥

११। फोकट का॰ माल नही उद्दरता

पर जी अपने परिश्रम से घटोरता उस की बढती देति है।

१२। जब याणा पूरी दोने में विलम्ब दीता ती मन शिथिल देशता है

पर जब जालसा पूरी देशती तब जीवन का वृद चंगता है।

१३। जी वचन की तुच्छ जानता से नाश दे। चाता है

पर आचा के हरवैये का अच्छा फल मिलता है।

98 । ख़ुडिमान की शिका जीवन का सेता है , थीर उस के द्वारा लोग मृत्यु के फंदीं से बस

सकते हैं ॥

१५। युद्धि के कारण अनुग्रद दोता दैं

पर विश्वासधातियों का मार्ग कहा होता है।

१६। सब चतुर तो ज्ञान से काम करते है ें पर मूर्ख अपनी मूठता फैलाता है॥

१०। दुष्ट दूत खुराई में फसता है

पर विश्वास्याग्य रलची से कुशलकेन देती है।

पट । जो शिक्षा की युनी यानसुनी करता सी

, निर्धन द्वाता और अपमान पाता है

<sup>(</sup>१) मूल में प्रायाः

<sup>(</sup>१) भूल में अपने की निर्धन करता।

पर जो डांट की मानता उस की महिमा देशती है।

९९। लालसा का पूरा देशना तो जीव की मीठा लगता दे

पर युराई से इटना मूर्यों को विनाना स्राता है।

= । युद्धिमानें की संगति कर तब तू भी युद्धि-मानु हो जाएगा

पर मूर्पी का साधी नाथ हो जास्या ॥ २९। युराई पापिया के पीके पडनी है चौर धीर्मियां की अच्छा कल मिलता है॥

२२। भला मनुष्य प्रपने नाती पातीं के लिये भाग क्रोड जाता है

पर पापी की उंपति धर्मी के लिये रक्क्सी जाती है॥

२३ । निर्धन सागों का खेतीयारी से यहत भारतम्बद्धा मिलती है

पर रेखे लोगा भी हैं जो अन्याय के कारत मिट

२८ । जो येटे पर इन्हों नहीं चलाता है। उस का येरी है

पर जी उस में प्रेम रदाता की यम से उस की शिका देता है॥

२५ । धर्मी पेट भर खाने पातृा है पर दुष्ट भूखे दी रहते हैं॥

## १४. हर बुढिमान स्त्री अपने घर की धनाती है

पर मूळ स्त्री उस की अपने ही दाघों से डा देती है॥

२। जो सीधाई से चलता से ग्रहे। वा का भय माननेदारा

पर जी टेढ़ी चाल चलता सी उस की तुष्क जाननेदारा ठदरता है॥

ह। मूऴ के मुंत में गर्व का श्रंकुर है

पर युद्धिमान् ले। ग्राथित व्यवना के द्वारा रक्षा पासे छे॥ ८ 8। जहां बैल नहीं यहां गोशाला निर्मल ते। यहती है पर बैल के यल से बड़ा ही लाम होता है। ध। सञ्चा साबी भूठ नहीं बोलता पर भूठा साबी भूठी बातें स्टाता है।

६। ठट्ठा करनेदारा खुद्धि की ठूंड्ता पर नहीं पाता

पर समभवासे की चान सहज से मिलता है।

। मूर्ख से खलग दी जा

तू उस से चान की बात न पास्सार।

प्ट। चतुर की बुद्धि यापनी चाल का जानना है

१९ । दुष्टा का घर विनाय दे। जाता है
पर सीधे लेगीं के तंबू में सहस्तहाना होता है।
१२ । ऐसा मार्ग है तो मनुष्य की ठीक देख
पहता है

पर उस के प्रन्त में मृत्यु ही मिलती है। १३। हंसी के समय भी मन हदास होता है थीर प्रानन्द के प्रन्त में शोक होता है। १८। जिस का मन ईश्चर की खोर से इट साता

वह प्रपनी चाल चलन का फल भागता है

पर भला मनुष्य थाप ही थाप चन्तुष्ट होता है।

१५। भोला तो हर एक बात की उच मानता है

पर चतुर मनुष्य समक्ष ब्रुक्तर चलता है।

१६। ब्रोहिमान् हरकर बुराई से हटता है।

पर मूर्ल कीठ होकर निहर रहता है।

१६। जो कट क्रोध करे से मूक्ता का काम भी करेगा

पर जो युर्पे युक्तियां निकासता है उस से सोग

<sup>(</sup>१) गूल में न जानेगा।

१८। भोलों का भाग मुख्ता की होता है पर चतुरीं की चानवणी मुक्ट बाधा जाता है। **4९ । यूरे लेगा मली के सन्मुख** भीर दुष्ट लेगा धर्मी के फाटक पर दगडवत् करते है। • २०। निर्धन का पहोसी भी उस से घिन करता है पर धनी के बहुतेरे प्रेमी हाते हैं। २१। जी अपने पडोसी की तुन्क जानता सी याय करता है पर जी दीन लीगी पर अनुग्रह करता से धन्य होता है। स्थ । जो युरी युक्ति निकालते हैं से क्या भ्रम में नहीं यहते पर भली युक्ति निकालनेहारी से कच्या और समार्थ का व्यवहार किया जाता है। न्यः । परियम से सदा लाभ होता है पर बक्तवाद करने से केवल घटती द्वाती है। २४। बुद्धिमानी का धन दन का मुकुट उद्दरता है पर मूर्खी की मूठता निरी मूठता है। ' ३५ । सद्वा साक्षी बहुता के प्राय बचाता है पर जा भूठी बाते उड़ाया करता है उस से धोखा ही होता है। **२६। यद्दोखा को भय मानने से हुक**ामरीसा घेता है चौर उस के पुत्रों की **शरणस्थान किलता है**।। स्छ । यहीवा का सय मानना जीवन का साता है कीर उस के द्वारा लेगा मृत्यु के फल्दें। से स्रथ सकते हैं॥ २८। राजाकी महिमा प्रजाकी बहुतायत से हाती है -पर जहां प्रजा नहीं वहां हाकिम नाश है। खाता है ॥ ,,र २९। जो विलम्ब से कीप करनेहारा है से बड़ा समस्याला है पर के। क्षधीर है से। मूक्ता की बक्ती करता है। ३०। शान्त मन तन का जीवन है

. यर मन के जलने से छोड़ियां भी जल' जाती हैं। ३१। जी कंगाल पर अधेर करता से। उस की ं जाती की निस्दा " । पर की दरिद्र पर अनुग्रह करता से उस की महिमा करता है॥ -३२। दृष्ट मनुष्य घुराई करता हुन्ना नाम दी जाता है।। पर धर्म्मी की मृत्यु के समय भी शरक मिलती है। इइ। सममवाले के मन में ख़ुद्धि वास किये रहती है पर मुर्खेत के अन्त करख ने जी कुछ है से प्रशट हा जाता है॥ ३४। जाति की बढ़ती धर्म्स हो से हाती है पर पाप से देश के लोगों का अपसान होता 형비 ३५। जो कर्माचारी खुद्धि। ये काम करता उस पर राजा प्रसन्न दोता है 🐗 पर जो लक्जा की काम करता उस पर अह राय करता मै॥ १५. कामल उत्तर मुनने से जलजलाइट ठगडी होती है पर कटुवचन से कीप धर्धक उठता है॥ २। युद्धिमान् चान का ठीक वादान काते हैं पर मूर्खी के मुद्द से मुक्ता उवल पाती है। ३। यहीचा की श्रांखें सब स्थानें में लगी रहती वह बुरे भले दोनों की ताकता रहता है ॥ 8। श्रांन्ति देनेहारी बात जीवनवृद्ध है

पर उसट फोर की बात से ग्रात्मा दु. खित होता

५। मुक अपने पिताको शिका का तिरस्कार

पर जो डांट की मानता से चतुर हा जाता है।

है ॥

करता है

<sup>(</sup>१) मृल में सह।

<sup>(</sup>२) मूल में समुदाय समुदाय के लिगी।

है। धर्मी के घर में बहुत धन ग्हता है पर दुष्ट के उपार्जन में दुख रहता है। छ। युद्धिमान् लोग याते करने से ज्ञान की फैलाते है

पर सूर्खी का मन ठीक नही रहता ॥ ८। दुष्ट लोगों के द्यालदान से यहाद्या दिन करता है पर यह सीचे लोगों की प्रार्थना से प्रस्त होता है ॥

रं। दुष्ट की चाल चलन से यदाया की घिन व्याती है

यर तो धर्म का पीका अन्ता उस से घर प्रेम रखता है॥

११। को मार्ग को क्रोड देता उस की वही ताडना मिसती दै

धीर की ढांट से बेर रदाता से मर दी जाता ॥ ११। जब कि अधीलीक चीर विनामलीक यहीवा के साम्टने सुले रहते है

ता नियवय मनुष्यों के मन भी ॥

१३ । ठट्टा करनेदारा डाटे जाने से प्रसन्न नदी रोसा

धीर न घए युद्धिमानी के पास जाता है। १३। मन फ्रानन्दित दोने से मुख पर भी प्रस्त्रता का जाती है

पर सन के दु.ख से क्रात्मा निराश ऐता है।।

पष्ठ। समझनेहारे का मन चान की खेला में

रहता है

पर मूर्ख लेगा मूक्ता से पेट भरते हैं। १५। दुखिया के सब दिन दुख भरे रहते हैं पर जिस का मन प्रसन्न रहता है से माना नित्य ,भोज में जाता है।

१६। घयराष्ट्रय के साथ यहुत,राने हुए घन से
यदीया के भय के साथ घोषा ही धन उत्तम है।
१०। घैर रहते पे।से हुए वैल का मांच खाने से
प्रेम रहते साग्रापात का भी भी जन उत्तम है॥
१८। फ्रीधी पुष्प काला मचाता है
पर जी विलस्य से फ्रीध करनेहारा है से। मुक्-

लावसम्बस्य संक्राधं करनदारा दंसा मुक्-इमें की दया देता है।। ,ः ं ५९ । ग्रालमी का मार्ग कांटों से सन्धा दुश्रा र दोता है व

पर सीधे लोगों की बाट राखमार्ग ठ इस्ती है।

२०। बुद्धिमान् पुत्र से पिता खानन्दित होता है

पर मूर्ख अपनी माता की तुच्छ जानता है।

२१। निर्वृद्धि की मूठता से खानन्द होता है

पर समभवाला मनुष्य सीधी चाल चलता है।

२३। विना सम्मति की कल्पनारं निरक्त हुआ

करती हैं

पर बहुत से मंत्रिया की' सम्मति से बात ठहरती है॥

२६। सञ्जन उत्तर देने से प्रानन्दित दोता है बीर प्रवसर पर कदा हुआ वचन क्या ही मला दोता है॥

इं । बुद्धिमान की लिये जीवन की बार्ट कपर की खोर जाती दें

इस रोति वह क्षधोतीक में पड़ेने से वह सकता है॥

२५ । यद्दावा अर्घकारिया के घर की का देता पर विधवा के सिवाने की अटल रखता है ॥ २६ । युरी कल्पनारं यद्दावा की घिनानी लगती पर मनभावने घवन गुद्ध हैं ॥ ,' २० । लालची अपने घराने की दु ख देता है

पर प्रुष से पिन करने द्वारा जीता रहता है। २८। धर्मी मन में से घता है कि व्या

' पर दुष्टा के सुंध से खुरी बातें चवल काती हैं। स्र । यहावा दुष्टा से दूर रहता है पर धार्मियों की प्रार्थना सुनता है। 30। आखों की चमक से मन की बानव्द दाता है

्योर अच्छे समाचार से हाँडुयां पुष्ट होती हैं।। ३१। जा जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है

से। खुद्धिमानी के सम ठिकाना पाता है। इर । जो शिक्षा को सुनी अन्युनी करता से अपने प्राय को सुच्छ जानता है ,, पर जो डांट की। सुनता से ख़िंद्ध माप्त करता है 🔟 इइ । यदीचा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त' ्राह्याती है, । " · श्रीर मंदिमा से पहिसे नम्ता होती है।

१६. मन की युक्तिः मनुष्य के विश में

रहती है॥

पर मंद से कदना पहीवा की श्रीर से दीता है। २। मनुष्य की सारी चाल चलन अपने लेखे मे पांचन उद्यती है

पर यदीवा सन की तैखता है।

,,३। श्रपने कामीं की यदीया पर डाल इस से तेरी करपनाएं सिंह होगी ॥ ...

8 । ,यहावा ने सब वस्तुरं उस के प्रयोजन के

व्ररन दुष्ट को भी विषत्ति भीगाने के लिये वनाया है।।

धा सब मन के घमित्रक्यों से महीवा , चिन करता है॥

, में दृढ़ता से कहता हूं कि ऐसे लोग निदाप न ठहरींगे ॥

६। प्रधम्में का प्रायम्बित कृषा बीर सञ्चाई से होता है.

भीर यहोधा को भय मानने को द्वारा मनुष्य ख़राई करने से वच जाते है।

१। ज्य किसी की चाल चलन यहावा को भावती है

सब बद उस के शत्रुशी का भी उस से मेल कराता है।

न्याय से घोड़ा हो प्राप्त करना उत्तम है ॥ र। मनुष्य मन मे अपने मार्ग की विचारता है

पर यद्यावा ही उस को पैरी की स्थिर करता है॥ १०। राजा के मुंद से दैवीवाशी निकलती है

, न्याय करने में एस से चूक नहीं दाती ॥

११/। सञ्चा तराजू धीर पलड़े यहीवा की ग्रीर से होते हैं

चैली में कितने बटखरे हैं सबन्डसी के वनवाये हुए है।

१२। दुष्टता करना त्राजास्रो के लिये ्घिनामा

📅 क्योंकि उन की गड़ी। धर्मा ही से स्थिर रहती है॥

ा १३ । धार्म की बात बे। सनेहारी से राजा प्रसन्न

🕰 क्षार जा सीघी बात बालता है उस से वे प्रेम रखते हैं॥

**98** । राजा, का कीप मृत्यु के दूत के समान है

पर बुद्धिमान् मनुष्य उस के। ठरुडा करता है ॥ १५ / ताजा के मुंख की चमक में जीवन

रहता है बीर उस की प्रसन्नता बरसात के बन्त की घटा ? के बेमान हाती है। े का गुरु रहा

१६। बुद्धि की प्राप्ति चेखि सोने स्वे क्या ही ' उत्तमादी " त

श्रीर समभ की प्राप्ति चान्दी से चुनने योग्य है। १९। बुराई से इटना सीधे लेगों के लिये

राजमार्श है कि कि की अपनी चाल चलन की चैकिसी करता से।

श्रंपने प्राण की भी रहा करता है ॥ १८ । विनाश से पहिले गर्व

श्रीर ठोकर खाने से पहिले घमगड होता है॥ र र १९ । घमिष्डयों के संग तूट खांट स्त्रेने से दीन

लेगों के स्मा नम् भाव से रहना उसम है।

े २०। जो घचन ्यर मनत्लगाता से। कॅल्यास 1 3 7 7 1, 1 7 3, 1 4

ं बीर जी यहीवा पर भरीसा रखता से धन्य होता है। क्षा

२१। जिस के इंदर्य में खुद्धि है से। समभवंता ें कहायता है 🕝 🔻 🗼

श्रीर मधुर वासी के द्वारा हान वस्ता है ।

<sup>(</sup>१) गून में हाय पर हाय।

>२। जिस के छुट्टि दै उस के लिये वह सीघन का सेता दै

पर मूकों की शिवा देना मूठता शी होती है। २३। युद्धिमान का मन उस के सुद पर भी युद्धिमानी प्रगट करता

बीर यचन में विद्या रहती है।

=8 । मनमायने यचन मधु भरे कते की नाई जीय की मीठे लगते भीर दाईयों की चरी मरी करते दें॥

२५। ऐसा मार्ग है को मनुष्य को सीधा देख पहता है पर उस के अन्त में मृत्यु हो मिसती है ॥ , ३६। परिश्रमी की सालसा उस के लिये परिश्रम

करती है उस की भूख<sup>र</sup> ते। उस की उमारती रहती है।

>०। यध्यम मनुष्य युराई की युँक्ति निकालता चै चीर उस के घचनों से प्राग लग जाती चै॥ २८। टेक्न मनुष्य बहुत क्याड़ों की उठाता है ग्रीर कानाकृती करनेद्वारा परम मित्रों में भी

फूट करा देता है।

२९। उपद्रश्री मनुष्य अपने पड़ेासी की फुसलाकर कुमार्ग पर चलाता है॥

३० । आंख मूदनेदारा कल को कल्पनार करता है चौर टींठ दथानेदारा युराई करता है ॥ ६९ । पक्की बाल शोभायमान सुजुट ठहरते हैं वे धर्मों के मार्ग पर चलने हो प्रसन्न होते हैं ॥

इक्ता शिक्षस्य से कीए करना श्रीरता से , स्रीर प्रापने मन की वस्त्र में रखना नगर के

जीत लेने से उत्तम है॥

३३ १ चिट्ठी डाली जाती ता है , , , । पर उस का निकलना यहावाही की ज़ार से होता है॥

- १७ चेन के राध मूखा टुकडा उस घर की यापेका उत्तम है

क्षेत्र मेलव्यलि पशुक्षी से भरा देत पर उस में भताड़े रताडे देते ॥ २। वृद्धि से चलनेदांरा दास अपने स्वामी के उस पुत्र पर जा लज्जा का कारण दाता दे प्रभुता करेगा

, बीर उस पुत्र के भाइयों के बीच भागी

देशा ॥

३। चान्दी के लिये घडिया और सेने के लिये अर्टी दोती दें का कार्य

पर मनों के। यदीवा तावता है।

8। कुक्तम्मी स्नमं बात की ध्यान देकर सुनता दे सीर भूठा मनुष्य दुष्टता की बात की स्नार कान नगाता है।

थ। जी निर्धन की ठट्ठीं से चहाता थी उस के कर्ताकी निन्दा करता दै

धीर जो किसी की विपत्ति पर इंसता से। निर्देश नशें ठएरता॥

६। ब्रुटों की श्रोभा उन के नाती पेाते हैं चौर ब्राल बर्झों की श्रीभा उन के माता पिता है।

०। मूक् को उत्तम बात फबती नहीं

भीर प्रधिक करके प्रधान की कूठी बात नहीं फयती॥ अर

,दा देनेदारे के दाय में घूस, मोदनेदारे मीस का काम देता है े

जिधर ऐसा पुरुष फिरता उधर द्वी उस का काम सुफल दोता दे॥

रा चा दूसरे के अपराध की ठांप देता से। प्रेम का खोजी ठएरता है

पर तो बात की भर्चा बार बार करता है से। परम मित्रों में भी फूट, करा देता है।

१०। एक घुडकी समझवाले के मन में जितनी

उतनो से। बार मार खाना मूर्ख के मन में नहीं गहता॥

११ । खुरा मनुष्य दंगे ही का यन करता है इस लिये उस के पास क्रूर दूत भेका जाएगा ॥ १२ । यद्या कीनी हुई रीकनी का मिलना ते। भला है

<sup>(</sup>१) मूल में उस के मुह की बुद्धिमान करता है। (२) मूल में चस का मुह।

पर मूळता में इवे हुए मुर्ख से मिलना भला नहीं। भ३। जी कोई भलाई के घटले में खुराई करे उस को घर से ख़ुराई दूर न द्यागी। था भगाई का खार्म बान्ध में के छेद के समान है 💯 भगाड़ा बढ़ने से पहिले उस की होड देना ॥ रपा की दोवी की निर्दाय बीर जी निर्दाप की दोषी उद्दराता है इन दोनों से यहोवा विन करता है । ' १६ । बुद्धि मेरल लेने के लिये मूर्ख अपने दाय मे दाम क्यों लिये है वह इसे बाहता ही नहीं ॥ १७। सित्र सब समया में प्रेम रखता है ं स्नार विपत्ति के दिन भाई वन जाता है। १८ । निर्वृद्धि मनुष्य द्वाच पर द्वाच सारता ग्रीर खपने पहोसी के यहां जामिन दीता है। '१९। जी काडि राडि में प्रीति रखता की व्यवराध करने में भी प्रीति रखता है , 'धीर हो। अपने फाटक को बढ़ा करता से। अपने विनाश के लिये यव करता है। २०। स्त्री सम का टेका दै उस का कल्याय नहीं है।ता । और इलटफेर की बात करनेहारा विपत्ति मे पड्ता दे॥ '२१ । ची मूर्ख की जन्माता से उस से दु:ख हो पाता है थीर मुद्ध के यिता की जानन्द नहीं होता ॥ २२। मन का प्रानन्द बच्छी खै।पध है । पर मन के ट्रटने से इड्डियां मूख जाती है॥ २३। दुष्ट चन न्याय विज्ञाहने के लिये थपनी गांठ से घूष निकालता है॥ 🕦 28। खुद्धि समभवासे के साम्हने ही रहती है पर मूर्क की। आंखें पृषिष्ठी के दूर दूर देशा मे 🛂 स्रोति रहती हैं।। 🛂 स्र । मूर्ख पुत्र 'से पिता उदास देशता

श्रीर जननी की शोक होता है ॥

३६। फिर धम्मी से दयह लेना ।

श्रीर प्रधानों की मिधाई के कार्य पिठवाना दें। ने काम यक्के नहीं ॥

३०। ने संमालकर वोलता है यही जानी ठहरता ।

श्रीर जिस का श्रामा शान्त रहता है से ई । मुक भी जब चुप रहता तथ बुद्धिमान ग्रीन जाता है ।

श्रीर वो श्रपना मुंद वन्द रखता से समभवाला ग्रीर वो श्रपना मुंद वन्द रखता से समभवाला ग्रीर वो श्रपना मुंद वन्द रखता से समभवाला

१८ जी श्रीरा से श्रामा दे साता है से अपनी ही इच्छा पूरी करने के

लिये ऐसा करता थीर सव प्रकार की खरी खुद्धि से वैर<sup>र</sup> करता है। २ मूर्ख का मन समक की वाता में नही लगता वद केवल प्रथमें मन की वात प्रगट करना चाहता है ॥ ३। जदां दुष्ट बाता वदां । ब्रावसान भी बाता है 'बीर निन्दित काम के साथ नामधराई होती है। ४। मनुष्य के मुंद के उच्चन गाँदरा चल । वा उमग्रहनेहारी नदी वा वृद्धि के साते हैं ॥ र्ध। दुष्ट्रीका यज्ञ करना 🖰 थीर धर्मी का इक भारता खळा नहीं दै॥ ६। मूर्ख बात घठाने से मुकडुमा खडा करता थीर अपने की मार खाने के येग्य दिखाता है। । मूर्ख का विनाश उस की 'वार्ती से दोता ' खीर उस की खचन उस की प्राण की सिये फंडे होते हैं। ८। कानाफूबी करनेहारे के खबन स्वादिष्ट भाजन

पेट के भीतर पहुंच साते हैं।

की नाई

<sup>(</sup>१) मूल में सरावें। ' ' ' ।

<sup>(</sup>रं) मूल में उस का मुद्द भार धुलाता है। 📜 (

<sup>(</sup>१) मूस में गीद।

र । फिर की काम में बासस करता है से खेानेदारे का मार्च ठदरता है ॥ १० । यदीवा का नाम हुड़ कीठ है धर्मी उस में भागकर सब के रिया से घरता है ॥ १९ । धनी की धन उस के लेखे में गड़वाला नगर

श्रीर संवे पर यनी हुई ग्रहरपनाछ है ॥
१२ । नाग्र होने से परिले मनुष्य के मन में घमगढ़
खोर महिमा पाने से पहिले नसता होती है ॥
१३ । के। विना यात मुने उत्तर देता
ने। मूठ ठएरता खार उस का जन्मदर होता है ॥
१४ । रेाग में मनुष्य अपने बातमा से सम्मलता है
पर दाव बात्मा हार जाता तव इसे कीन सह
सकता है॥

१॥ । समस्त्राले का मन ज्ञान प्राप्त करता खीर बुद्धिमान् ज्ञान की वात की रोज में रहते हैं। १ई । मेंट मनुष्य के लिये राष्ट्र खोल देतों खीर उसे बड़े लेगों। के सास्ट्रने पहुंचाती है।। १९ । मुक्रद्वमें में जो पहिले बोलता बही धर्मी ज्ञान पड़ता

पर पीके दूसरा पद्मयाला श्राकर उसे खेख सेता है !

१ । चिट्ठी हालने चे सकड़े यन्द होते चीर यसयन्तों की सड़ाई का धन्त होता है। १९। चिट्ठे हुए भाई की मनाना हुठ नगर के सेने से कटन होता है

श्रीर ऐसे कााड़े राज्ञभयन के वेग्डों के समान हैं। २०। मनुष्य का पेट मुंद की वाता के फल से भरता है

थार वालने से जा सुरू प्राप्त दाता उस से वह गृप्त दाता दे॥

२१ । जीम के वश में मृत्यु श्रीर जीवन देशी देशों दे

थीर के। उसे काम में लाना चाई यह उसी का फल भोगेगा ॥ २२। बिस ने स्त्रो व्याद्य लिई उस ने उत्तम पदार्थ पाया बीर यहीखा का अनुग्रद उस पर हुआ है। २३। निर्धन गिड़िंगड़ाकर वीलता है पर धनी कहा उत्तर देता है। २४। सीगयों के बढ़ाने से तो नाश होता है पर कोई ऐसा प्रेमी दोता है की भाई से भी अधिक मिला रहता है।

१८. जी। निर्धन खराई से चलता है से उस मूर्ख से उत्तम है जो

टेकी बात बालता है। २। फिर मन का बिन जान रहना सका नहीं स्रीर का उताबली से दीड़ता से छूक जाता है। ३। मुकता के कारक मनुष्य का मार्ग टेका

होता है

श्रीर यह मन ही मन यहाया से चिड़ने लगता है।

8। धनी के तो यहुत संगी हा साते हैं

पर संगाल के संगी उस से सलग हो जाते हैं।

५। मूठा सानी निर्दाय नही ठहरता

श्रीर को भूठ वाला करता है से न वचेगा।

६। चदार मनुष्य की यहुत से लेगा मना लेते हैं

श्रीर दानी पुरुष का मित्र सब की ई यनता है।

०। सब निर्धन के सब भाई उस से बैर रखते हैं

तो निर्चय है कि उस के संगी उस से दूर हो

साते हैं

यह वाते करते करते उन का पीका करता है पर उन की नही पाता॥

द। जो खुँहि माप्त करता से प्रपने प्राय का प्रेमी ठहरता है

थीर की समक्ष की धरे रहता उस का करमास होता है।

र । मूठा चाची निर्देश नहीं ठहरता श्रीर जी भूठ वाला करता है से नाश होता है॥

१०। जब सुख से रहना मूर्ख की नहीं फबता तो द्याकिनी पर दास का प्रभुता करना करां फबे।

<sup>(</sup>१) मूल में उस का यन्धु।

, १९ । जी मनुष्य बुद्धि से ,चलता से विलम्य से कीप करता है

श्रीर श्रापराध्य से श्रानाकानी करना मनुष्य की सोद्यता है॥

१२ राजा का कीप सिंह की शरजना सा पर उस की प्रसन्नता घास पर की छोस सरीखी देाती है॥

१३। मूर्ख पुत्र पिता के लिये विपत्ति ठएरता है बैार स्त्री के भगडे रगड़े लगातार टपकने के सुख्य द्वेति हैं॥

98 । घर थोर घन पुरखाओं से भाग में पर खुद्धिमती स्त्री यदेखा ही से मिलती है ॥ '१५ । सालस से भारी नीन्द्र या जाती है थीर जी प्राची डिलाई से काम करता से मुखा ही रहता है ॥

पदि । जो आचा की मानता से अपने प्राया की रका करता है . -

पर जो श्रयनी चाल चलन के विषय निश्चिन्त रहता के मर जाता है॥

९७। को कंगाल पर अनुग्रह करता से यदे। या को उधार देता है

श्रीर वह उस काम का प्रसिक्त देशा।

१८। अपने पुत्र की ताडना कर क्योंकि ग्रस ली ग्रामा है

जान व्रमकार उस की मार न हाल ॥
१९ । जी बहा क्रोधी है उसे दगढ उठाने दे
स्थोंकि यदि तू उसे बचार ती फिर फिर बचाना
पहेगा ॥

२०। सम्मति की सुन ले थ्रीर शिक्षा की ग्रहण कर

े कि तू अन्तकाल में खुद्धिमान् उद्दरे ॥ २१। मनुष्य के मन में बद्दुत की कल्पनारं होती हैं। पर जो युक्ति यद्दोवा करता है शिर्क स्थित रहती है। २२। मनुष्य कृषा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है

खीर निर्धन जन मूठ बोलनेहारे से उत्तम है। २३। यहोबा के भय मानने से जीवन बढ़ता है

थीर एस का भय माननेहारा ठिकाना पाकर मुखी रहता है इस पर विपत्ति नहीं पहने की ॥ अ । ब्रालसी ब्रापना दाघ घाली में डालता है पर खपने मुद्द तक कीर नहीं उठाता॥ २५। ठट्टा करनेदारे की मार श्रीर इस से भीला चतुर दे। जाएगा थीर समसवाले की डांट तब वद श्राधिक जान पाएगा ॥ २६। जो पुत्र अपने याप की उचाइता प्रीर खपनी सा की भगा देता है की श्रापनान श्रीर लज्जा का कारण देशा ॥ . २०। दे मेरे पुत्र यदि भटकना चादता है तो भिषा का सुनना कोह दे॥ २८। प्रधम साची न्याय की उट्टीं में उड़ाता है बीर दुष्ट लेगा अनर्घ काम निगल लेते है। २९ । ठट्टा करनेष्टारीं के लिये दगड़ की कीर मूर्वीं के लिये पीटने की तैयारी हुई है॥

२०. द्वाखमधु ठट्टा करनेहारा श्रीर मंदिरा द्वीरा मचाने-

वा कार्च उस के कारण चूक करता है से। युद्धिमान् नदी॥

२। राजा का भग दिखाना सिंह का गरजना है जो उस पर रोप करता से अपने प्राय का अपराधी दोता है॥

३। मुकड़में से दाय चठाना पुरुष की मिरमा ठहरती है

पर सब मूढ़ कारड़ने की तैयार होते हैं।

 श्वालसी मनुष्य श्रीत के कारण घल नहीं नेतिता

इस लिये कटनी के समय वह भीख मांगता ग्रीर कुछ नहीं पाता॥

५। मनुष्य को मन को युक्ति व्याधाद ते। है

तीभी समभवाला मनुष्य उस की निकाल लेता है॥

६। बहुत से मनुष्य अपनी कृषा का प्रचार करते हैं

पर सञ्चा पुरुष कीन या सकता है॥

धार्मी की खराई से खलता रहता है

उस को पीछे उस को लड़कोबाले घन्य देशों हैं। द। राजा जो न्याय को सिहासन पर बैठा

करता है

से। प्रापनी दृष्टि छी से सब द्युराई की। उड़ा देता है॥

() कीन कप सकता दें कि में ने अपने घृदय का पवित्र किया

में पाप से शह हुआ हू॥

१०। घटती यक्ती यटखरे बीर घटती वक्ती नपुर्' इस टोनों से यहाया घिन करता है ॥

११। लड़का भी अपने कामों से पहिचाना जाता है

कि उस का काम पवित्र भीर सीधा दे वा नही।

पन । मुनने के लिये कान पीर देखने के लिये प्रांध्य तो दे

दें।ने। को यदाया ने यनाया है।

१३। नीन्द से प्रीति न रख नदी तो दरिद्र दे।

नारगा

श्रांखें खेाल तब तू रेग्टो से तृप्त देगा।

98 । मील लेने के समय ग्राप्टक तुष्क सुष्क करता है

पर चले जाने पर बड़ाई करता है।

१५ । सीना भार यहत से मुत्री ती दें

पर ज्ञान की बारी अनमाल मिंख ठएरी दें॥

९६ । क्षेत्र पनकाने का कामिन पुष्रा उस का

कपड़ा

स्रोर जो विरानी का जामिन दुवा पर से वंधक की वन्तु ले रखा।

90। चोरी किये की रोटी मनुष्य की मीठी ती समती है

पर पी है उस का मुद्द फंकर से भर जाता है।

१८। सब करपनाएं सम्मति हो से स्थिर होती हैं बीर युक्ति के साथ युद्ध करना चाहिये॥ ; १९ । जो जुतराई करता फिरता से मेद प्रगष्ट करता है

इस लिये व्यक्तवादी से मेल जील न रखना। २०। जी अपने माता पिता की कीसता सस का दिया वृक्त जाता सीर घोर शन्धकार

देश जाता है।

काता दे

२१। जी भाग पहिले उतावली से ती मिलता है

पन्त में उस पर श्राणीय नहीं देशती ॥

२२। मत कद कि मै सुराई का पलटा लूंगा

वरन परेश्या की बाट जीदता रह वह तुम की

कुद्राग्या॥

३३ । घटती घडती घडखरें से यहाया चिन करता है

बीर कल का तराजू अच्छा नहीं॥ २४। मनुष्य का मार्ग यहीया की खीर से ठएराया

बादमी खोंकर बपना चलना समक्त सके । २५। जो मनुष्य विना विचार किसी वस्तु की पवित्र ठटराए

धीर जो मन्नत मानकर पूक्याङ करने लगे से। फन्टे में फंसेगा॥

२६। युद्धिमान् राजा दुष्ट्रों को उसाकर उड़ा देता और उन पर दायने का परिया चलवाता है। २०। मनुष्य का आत्मा यशिया का दीपक है यह मन की सब बाता की खोज करता है। २८। राजा की रहा कृपा और सञ्चाई के कारण होती है

खीर कृषा करने से उस की गट्टी संभलती है। २९। जठानों की छोभा उन का खल है पर कूठों की घी उन के पक्के बाल हैं। ३०। चीठ लंगने से जी घाष्ट्र होते हैं से दुराई हर करते हैं

थीर मार खाने से घृदय निर्मल हो जाता है।

<sup>(</sup>१) मूल में एपा। (२) मूल में. पराये।

<sup>(</sup>१) मूल में कहे कि पवित्र यस्तु।

२१ - दाना का मन नालिया के जल की नाई यहावा के हाथ में उहता है

जिखर वह चाहता उधर उस की फोरता है। २ । मनुष्य की सारी चाल चलन खपने लेखे में तो ठीक है।ती है

यर यहावा मन मन की जाचता है। इ.। धर्म श्रीर न्याय करना

है। घम्म आर न्याय करना यद्दोखा की व्यक्तिदान से व्यक्तिक श्रच्छा लगता है। 8। चळी ब्यांखें घमगडी मन

श्रीर दुष्टों की खेती तीनों पापमय है।

धा कामकाकी की कल्पनाओं से केवल लाभ देशता दे

पर उतावली करनेहारे की केवल घटती देशों है।

है। जी धन भूठ के द्वारा प्राप्त दी

से। वायु से उड जानेद्यारा कुद्रा है उस के ठूठनेद्यारे मृत्यु ही की ठूठते है।

छ। जो चपद्रव दुष्ट लेशा फरते है उस से उन्हीं का नाम देश्ता है

क्योंकि वे न्याय का काम करने से नाइ करते हैं। -। पाप से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत ही

। पाप **से लदे हुए मनुष्य का मार्ग बहुत** टेका होता दै

ं पर जो पवित्र है उस का कर्म्म सीधा होता है। र । सम्बे चौहि घर में क्याङ्गलू स्त्री के संग रहने से

क्त के कोने पर रहना उत्तम है॥

प्रशास की सालसा जी से करता है। वह अपने पड़ोसी पर अनुग्रह की हृष्टि नहीं करता।

१९। जन ठट्टा करनेहार की दब्द दिया जाताः तब भोला बुद्धिमान् हो जाता है

भीर शुद्धिमान् को जब उपदेश दिया जाता तथ जान प्राप्त करता है ॥

पर। रेखर जाधर्मी है से। दुष्टी के घराने में मन रखता

वह उन की वुराइयों में उत्तर देता है।

प३। जो कागाल की दोष्टाई पर कान न दे की आप पुकारेगा ग्रीर उस की सुनी न जारगी॥

98 । गुप्त में दिई हुई भेंट वे काप ठवडा होता श्रीर चुपके से दिई हुई छूस से बड़ी जलजलाइट भी श्रमती है ॥

१५। न्याय का काम करना धरमी की ती श्रानन्द

पर अनर्थकारिया की विनाश ही का कारण ज्ञान पडता है॥

१६। जो मनुष्य युद्धि के मार्ग से मटक चाए उस का ठिकाना मरे हुग्रेग के वीच देगा। १०। जो रागरंग में प्रीति रखता है से कगाल

द्वाता है

खीर की दाखमधु पीने खीर तेल लगाने में पीति रखता की घनी नहीं दोता ॥ १८। दुष्ट जन धम्मी की छुड़ैाती ठटरता है

सीर विकारघाती सीधे लेगों की सन्ती दरह भेगते हैं॥

१९ । समाइन्तू श्रीर चिठ्नेशरी स्त्री के संग

जगल में रहना उत्तम है।

२०। खुँडिमान् के घर मे उत्तम धन श्रीर तेल पाये जाते हैं

यर मूर्ख उन की उड़ा डालता है।

२१। जी धर्म बीर कृषा का पीका पकड़ता है

हो कीवन धर्म धीर महिमा भी पाता है।

२२। बुद्धिमान श्रूरवीरों के नगर पर सककर
उन को क्षल की जिस पर वे भरीसा करते हैं

नाश करता है।

२३। जो अपने मुंद की वश मे रखता है

'से अपने प्राण की विपत्तियों से वजाता है।

२४। जी श्रीभमान से रीप में श्राकर काम करता है

उस का नाम श्रीभमानी खीर श्रदंकारी ठट्टा
करनेहारा पहता है।

र्थ । प्रालमी ग्रपनी लासमा ही में मर जाता है

(१) मूस में भागमः।

क्यों कि उस के द्वाय काम करने से नाद

र्द। बीर्द ऐसा दै जो दिन भर लालसा ही किया करता है

पर धर्मी लगातार दान करता रहता है। २०। दुष्टों का खेलिदान धिनै।ना लगता है विशेष करके जब घट सदापाप के निमित्त चढाता है।

२८। भूठा साची नाथ द्वाता है जिस ने जी सुना है यही कदता हुआ स्थिर

भर्ष। दुष्ट मनुष्य कठार मुख का दाता है श्रीर जो सीधा है से अपनी चाल सीधी करता है॥

३०। यद्याया के विकद्व न तो क्रक ख़िंद्व ख़ीर न क्रुक समभ

न कोई युक्ति चलती दै॥

रहेगा ॥

३१। युह के दिन के लिये घोडा तैयार ता देता दे

पर खय बहाबा ही से मिलता है॥

## २२ बड़े धन से प्रका नाम प्राधिक

श्रीर साने चांदी से भारा की प्रस्ताता उत्तम है। २। धनी श्रीर निर्धन दोनी मिलते हैं यदोवा उन दोना का कत्ती, है।

चतुर मनुष्य विपत्ति की बाती देखका किप
 जाता दे

पर भीले लेगा खागे घड़कर दगड भेगते हैं।
। नमता थीर यदावा की भय मानने का फल
धन महिमा थीर जीवन होता है।

५। टेके मनुष्य के मार्ग-मे काटे कीर फंदे रहते है

पर जी प्रपने प्राया की रक्षा करता थे। उन ये दूर रक्षता है॥

ई। लङ्को की शिक्षा उसी मार्ग की दें जिस में उस की चलना चाहिये खद बुढ़ाये में भी उस से न इटेगा ॥ ७। धनी निर्धन लेगों पर प्रमुता करता है श्रीर उधार लेनेहारा उधार देनेहारे का दास होता है ॥

द। जो कुटिलता का बीज बाता है से अनर्थ हो लवेगा

थीर उस के रोष का सेंटा टूटेगा।

 १ । दया करनेदारे पर श्राणीय फलती है
 क्योंकि घड कंगाल के। श्रपनी रे।टी में से देता है ॥

९०। ठट्टा करनेहारे की निकास दे तब भगसा मिट सारगा

श्रीर बाद विवाद श्रीर श्रपमान दोनें टूट जाएंगे॥

१९। जो मन की शुद्धता में प्रीति रखता है उस के वचन मनेहर है।ते श्रीर राजा उस का मित्र होता है॥

१२। यद्दीया ज्ञानी पर दृष्टि करके उस की रज्ञा करता

पर विश्वासघाती की बात उत्तर देता है। १३। ग्रासची कहता है कि बाहर तो सिंध होगा

में वैश्व के बीच घात किया बाजंगा।

१४। पराई स्त्रियों का मुद्द गोंदरा गड़दा है

जिस से यहावा क्रोधित होता से सं उस मे

गिरता है।

. १५। लड़के के मन में मूठता अंधी रहती है पर कड़ी की ताडना के द्वारा बह उस से दूर किई जाती है॥

. १६ । जी व्यपने लाभ के निमित्त कंगाल पर व्यन्धेर करता

बीर जी धनी की मेंट देता वे दोने केवल हानि ही उठाते हैं॥

१९ । कान लगाकर घुट्टिमाने के घचन सुन
 ग्रीर-मेरी चान की घाता की ग्रीर मन
 लगा ॥

१८। यदि तू उन को अपने मन मे रक्त्रसे

श्रीर वे सब तेरे मुंद से भी निकला करें ते। यह मनभावनी द्यात होगी ॥ १९। में खाल इस लिये ये द्यात तुभ की जता देता हूं कि तेरा भरीसा यदीका पर दे। ॥ २०। में बहुत दिनों से तेरे दित के सपदेश श्रीर चान की द्यात लिखता खाया हूं, २९। कि में तुभे सत्य क्षचना का निश्चय करा दू जिस से जी तुभी काम में लगाएं उन की सद्या स्तर दे सके ॥ २२। कगाल पर इस कारण खन्धेर न करना की वह कंगाल है

क्षीर न दीन जन की कचहरी। में पीसना।। ३३। क्षींकि यहीया उन का मुकद्दमा लहेगा क्षीर जी लोग उन का धन दर लेते है उन का प्राय भी वह दूर लेगा,

28। क्रोधी मनुष्य का नित्र न दीना स्रीर अट कोप करनेदारे के स्तान चलना, २५। कहीं ऐसान हा कि तू उस की चाल सीखे

श्रीर तेरा प्राय फन्दे में फस जाए॥
२६ । जो लेगा दाध पर दाध मारते
श्रीर ऋषियों के जामिन देते दे उन मे तू
न देला॥

२०। यदि भर देने के लिये तेरे पास कुछ न दी।
तो वह क्या तेरे नीचे ने खाट ले ॥
२८। की विद्याना तेरे पुरखाओं ने बांधा ही 
उस पुराने विद्याने की न बढ़ाना ॥
२९। तू ऐसा पुनप देखे जी कामकाज में निपुण दी 
वह राजाओं के समुख खड़ा होगा होटे लोगीं को समुख नहीं॥

२३. जब तू किसी हाकिम के संग मे। जन करने की बैठे

तब इस बात की मन समाकर से। चना कि मेरे साम्हने कीन है। २। श्रीर प्रदित् खाक है।
तो प्रोड़ा खाकर भूखा उठ श्राना ॥
३। उस की स्वादिष्ठ भे।जनवस्तुश्रीं की लालसा
न करना
क्योंकि वह धोखे का भे।जन है ॥
8। धनी होने के लिये परिषम न करना

स्रपनी समभाका भरेखा क्वोड़ ना॥ ५। क्या तूस्रपनी दृष्टि उस पर लगाएगा वर तो दैशी नहीं

बह चकाख पत्नी की नाई पंख लगाकर नि सन्देह प्राकाश की ग्रीर चड़ जाता है। है। जी डाइ से देखता है उस की रोटी न खाना

प्राप्त न उस की स्वादिष्ठ भे। जनवस्तुकी की सालसा करना ॥

9। क्यों कि जैसा यह अपने मन में यिचारता है वैसा यह आप है यह तुम से कहता तो है कि खा पो पर उस का मन तुम से लगा नहीं॥ द। जी कीर तू ने खाया हो उसे उगलना पड़ेगा थीर तू अपनी मोठी वाती का फल खीएगा॥ ९। मूर्ख के साम्दने न बोलना नहीं तो यह तेरे युद्धि के यचना की तुम्क

१०। पुराने सिवाने की न बढ़ाना है है। स्वाप्त के खेत में घुषना ॥
११। क्योंकि उन का छुड़ानेहारा समर्थी है उन का मुकट्टमा तेरे स्वा वही लड़ेगा॥
१२। प्रापना घृट्य शिका की खेार खेगर खाने कान की वातों की खेार लगाना १३। लडके की ताड़ना न छोड़ना क्योंकि यदि तू उस की छड़ी से मारे ते। वह न मरेगा॥

१४। तू वस को इन्हों से मारके वस का प्राम प्रघोलोक से बचाएगा ॥ १५। हे मेरे पुत्र यदि तू' बुद्धिमान् हो

सानेगा ॥

<sup>(</sup>१) मूल ने फाटक ।

<sup>(</sup>१) मूल में तेरा मन।

ता विशेष करके मेरा ही मन जानन्दित देशा ॥ १६। थैंगर जय तू सीधी वाते वासे तव मेरा मन दूलचेगा ॥ १९। तु पापियों के विषय मन में डाए न करना दिन भर यदाया का भव मानते रहना ॥ १८ । क्योंकि यन्त में फल दोशा बीर तेरी आधा न टूटेगी ॥ १९। हे मेरे पुत्र तू मुनकर युद्धिमान् हा थीर प्रपना मन मुमार्ग में खीधा चला ॥ २०। दायमधु के पीनेशरी में न दीना न मांस के फोंघक दानेशारी की गाति करना ह २९ । घरोषिक पिषञ्जूष ग्रीर खाक श्रापना मारा खाते श्रीर पीनकवाले की विषये परिनने परते हैं। २२। अपने जन्मानेशारे की सुनना थीर बच तेरी माता युद्धिया दे। बार तथ भी उसे तृष्क न जानता ॥ २३। च्यार्द की मील लेना वेचना नहीं थीर युद्धि थीर शिका थीर समभ की मोल लेना भी ॥ **२8 । धर्म्मी का पिता य**हुत मगन देाता श्रीर युद्धिमान का अन्मानेदारा उस के कारण ष्रानन्दित देशता है॥ २५। सेरे कारब माता विसा जानन्टित ग्रीर तेरी जननी मगन देए ॥ २६ । हे मेरे पुत्र व्यवना मन मेरी ख्रीर लगा भीर तेरी द्राष्ट्र मेरी चाल चलन पर लगी रहे। २०। येश्या गारिया ग्रहता सहरती स्रीर पराई स्त्री सकेत कूर्णक समान है। २८। यद डाकू की नाई घात लगाती । धीर यदुत से मनुष्यें। की विश्वासघाती कर देशी है। भ्र । कीन कटता है द्वाय कीन कदता-है द्वाय दाय फीन भगाड़े रगाडे में फंसता है फीन यक यक करता है किस के कारासा घाय दाते दें किस की प्रांखें लाल है। जाती हैं॥

३०। उन की वे। दारामधु देर तक पीते हैं। थैगर जे। मसाला मिला दुया दाखमधू ठूंढने की जाते हैं॥ ३९। जब दाखमधु लाल दिखाई देता है कटोरे में इस का कैसा सुन्दर रंग दोता जय यह कैसा ठीक उर्वडेला बाता है तथ उस को न देखना ॥ ३२। योगिक श्रन्त मे यह सर्प की नार्व इसता थीर करेत के समान काटता है। इ३। तू परार्श्व स्त्रियां देखता बीर उसट फेर की वार्त वकता रहेगा ॥ ३८। कीर रू समुद्र के बीच संटनेशारे या मन्त्रल की खिरे पर शेनिहारे की समाम रहेगा ॥ ३५। में ने सार ते। खाई पर दुखित न हुआ में पिट ते। गया पर मुक्ते कुक सुधि न घी में दीश में क्रय थार्क में तो फिर नदिस कुंकुंगा ॥

# २४. बुरे लेगों के विषय डाइ न करना

थीर म उन की स्थाति चाइना॥
२। यथेकि ये उपह्य से। चते रहते हैं
थीर उन के मुंह में स्थाधि की बात निकलती
है॥

३। घर बुद्धि से घनता धीर समक्त के द्वारा स्थिर दीता दे॥ १। धीर उस की कीठरियां चान के द्वारा सब प्रकार की जनमाल खीर मनभाक वस्तुखों से भर जाती दें॥

ध । युद्धिमान् पुरुष धलवान भी दोता जीर जानी जन याधिक शक्तिमान दोता है॥ ६ । इस लिये जय तू युद्ध करे तथ युक्ति की साथ करना

कीर सय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। छ। खुद्धि इतने असे घर है कि मूठ उसे पा नदीं सफता

यह समा में अपना मुंह खोल नहीं सकता ॥ द। जो सेव विचारके व्रराई करता है चम को लेगा खल कहते है। र। मूड्ता का विचार भी पाप है पीर ठट्टा करनेहारे से मनुष्य घिन करते हैं। · ९०। क्या तू विपत्ति के समय द्वियाव क्रांडला है े ता तेरी शक्ति थे। ही ही । ११। जिन की मार डालने के लिये से जाते ही चन की कुडाना थीर की छात दीने की घरघराते दुर चले जाते हो उन्हे राक लेना ॥ १२। यदि तू करे कि भला में इस की जानता ता क्या मन का जांचनेदारा इसे नहीं समभता थीर क्या तेरे प्राय का रचक इसे नही जानता श्रीर क्या वद एक एक मनुष्य के काम का फल उसे न भुगतारगा ॥ १३। हे मेरे पुत्र मधु खा की वह शक्का है चौर मधु का कता भी कि वह तेरे सुंह से मीठा लगेगा ॥ 98। इसी रीति वुंद्धिभी तुमों वैसी ही मीठी लग्रेगी ' यदि तू उसे पार ते। व्यन्त में उस का फल भी<sup>0</sup> मिलेगा थीर तेरी काशा न टूटेगी॥-१५। हे दुष्ट धर्मी का वास्त्यान नाश करने की घात न लगा धीर उस का विशासस्थान मत विगाइ॥ पई। क्योंकि धर्मी चार्ड सात बार गिरे तीमी ਚਣਗਾ ਵੈ पर दुष्ट लेगा जिपति मे गिरते है। १९। जब नेश शत्रु गिरे तब तू स्नानन्दित थीर जा वह ठोकर खार तव तेरा मन मगन न है। ॥

१८। कहीं रेसा न हो कि यहाबा यह देखकर व्रुरा माने थीर खपना कीप उस पर से उतारे ॥ १९ । कुर्कारेमीयों की विषय मत कुठ दुष्ट लेाग्रे। के विषय डाइ न कर ॥ २०। क्योंकि युरे मनुष्य की प्रन्त में मुक्त फल न मिलेगा दुष्ट्री का दिया वुश्नाया जाएगा ॥ ३९ । हे मेरे पुत्र यहीवा श्रीर राजा देशी का सय मानना थ्रीर बलवा करनेहारी में न मिलना ॥ २२। क्योकि उन पर विपत्ति श्रवानक ग्रा पहेंगी ग्रीर दोने। की खापति कीन जानता है। २३। युद्धिमानीं के वचन ये भी हैं न्याय मे पश्चपात करना किसी रीति खळा नहीं॥ 28। जी दुष्ट से कदता है कि तू निर्देश है उस की ती समाज समाज के लीग की सते बीर बाति जाति के लेगा धमकी देते हैं॥ २५। पर जा लाग दृष्ट का डांटते इन का भला द्याता थीर उत्तम से उत्तम खाशोबीट उन पर खाता है ॥ २६ । जा सीधे उत्तर देता है से सुननेहारे का चूमता है ॥ २९। ष्यपना बाहर का कामकात्त - छीक छीर खेत में उसे तैयार कर लेना पोक्के व्यपना घर वनाना ॥ २८। अकारण अपने पड़ोसी के विकट्ट साती न देना थीर न उस की फुसलाना ॥ भर। मत कह कि जैया उस ने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उस के साथ करूंगा . . खीर उस की उस के काम के श्रनुसार पलटा दंगा ॥ ३०। में प्रालमी के खेत के

<sup>(</sup>१) मूल में फाटक।

<sup>(</sup>१) मूस में होता

थार निर्शृद्धि मनुष्य की दाखवारी के पास दीकर साता थाः

59 । ते। यया देखा कि घटां सव कटीं कटीले पेड भर गये थीर यह विस्कू पेडी से रूप गई धीर उस का पत्थर का वाडा गिर गया है।

इर । तय में ने निषारके विचार किया में ने देखकर शिक्षा प्राप्त किर्द ॥

🕦 । तनिक थीर से सेना

तानिक श्रीर मपकी से सेना तानिक थीर काती पर राघ रवयी लेटे रहना,

इश । सय सेरा कगालपन डाकू की नाई बीर तेरी घटी द्राधियाखन्द के समान या पहेंगी॥

२५ स्लिमान के नीतिवचन ये भी दे

रिज् कियाद के जना ने नकल कर दिया ॥ २। परमेश्वर को महिमा ते। बात के किया रायते में

पर राजायों की महिमा बात के भेद निकालने में देखी है ।

इ। स्यर्ग को कवाई पृष्टियो की नीवाई

थीर राजाओं का मन इन तीनों का यन्त नहीं मिलता ॥

8। चोदी में से मैल निकाल

सख सुनार की लिये एक पान्न की यकिया छी काएगी ॥

**प्र। राजा के साम्टने से दुष्ट को निकाल** तय उस को गड़ी धर्म के कारण स्थिर देशो।

६। राजा के साम्दने बहाई न सारना

ग्रीर घरे लेगों के स्थान मे खहा न दोना॥

०। प्रोगोक जिस प्रधान का तूने दर्जन किया दे।

उस के साम्यने तेरा अपमान देशना नहीं

उत्तम यह है कि तुक से कहा खाए कि यहां पर विराखे॥

(१) मूल में देगी। हाथ गिलाये। (२) चूस में इधर यह था।

८। मुकट्टमा उतायली करके न चलाना नहीं सा उस के खन्त में जब तेरा पड़ासी सेरा मुष्ट काला करेगा

तब तू क्या कर सकेगा॥

र । अपने पहोची के साथ वादविवाद रकान्त म करना

थीर पराया भेद न खीलना ॥

९०। च्या न है। कि सुननेशारा तेरी निन्दा करे

धीर तेरा पाठवाद बना रहे ॥ १९। जैसे चान्दी की टीकरियों में सीनदले

सेख हो यैसा ही ठीक समय पर कहा हुया वचन

राता है ॥

१२। जैसा स्रोते का नत्य खीर कुन्दन की गीप चच्छी सगती है

वैषा ची माननेदारे के कान में वृद्धिमान की डाट भी पाची सगती है।

१३। जैसा कटनी के समय वरफ की ठगड से

वैसा ही विश्वास्योग्य दूत से भी भेजनेए।री का जी ठवडा दीता है॥

98 । सेसे यादस श्रीर पयन विना वृष्टि निर्तान रेति र

वैशा घी भूठ मूठ दान देने हारे का बड़ाई मारना दोता है॥

१५। धीरज धरने से न्यायी मनाया जाता

श्रीर के।मल बात घड़ी के। भी तीहती है ह

१६। यदि तूने मधु पाया दे। तो जिलह 🖼 उसना ही खाना

न दी कि प्रधिक खाकर' उसे छांट छन्न 🛣 🏋 १०। अपने पड़ेासी के घर में बहुर महाच

न दी कि घए तुम से क्यांक के

सरी ॥

१८। जी किसी के जिस् ना ना देता है

न देना

से। माने। इधीड्। शीर तृज्ञवार खीर पैना तीर होता है॥

१९। विपत्ति के समय विश्वासद्याती पर का मरीसा टूटे हुए दांत वा रखहे पांव के समान होता है। २०। जैसा चाड़े के विना में किसी का क्स्त्र सतारना वा कक्जी पर सिरका हालना

वैशा ही उदास मनवाले के साम्हने गीत गाना हाता है।

२९। यदि तेरा वैरी मूखा हो तो उस की रोटी खिलाना

धार यदि बह प्यासा है। तो उसे पानी पिलाना॥ >>। क्योंकि रच रीति तू उस के सिरंपर संगारे डालेगा

कीर यहेष्या सुने इस का फल देगा॥
२३। जैसे उत्तरहो वायु वर्षा की
वैसे ही चुगली करने से मुख पर क्रोध का जाता है॥
२४। लम्बे चौडे घर से मगडालू स्त्री के संग
रहने से

क्त के कीने पर रहना उत्तम है। २६। जैसा यके मान्दे के लिये ठयडा पानी वैसा ही दूर देश से श्राया हुआ शुम समाचार मी हाता है।

भ्दं। जो ध्रम्मी दुष्ट के करे में याता है चा गदले चेाते थैं।र विगादे दुए क्याट के समान है।

२०। बहुत मधु खाना श्राच्छा नहीं यर कठिन बाता की पूछपाछ महिमा का कारण होती है॥

२६। जिस का स्नात्मा वश में नहीं सो ऐसे नगर के समान है जिस की शहरपनाह नाक्षा करके तीड़ दिई गई हो ॥

रहें जिसा धूपकाल में हिम का शैर कटनी के समय जल का पहना

वैसा हो मुर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती॥

२। जैसे गारिया घूमते घूमते सार सूपान्नेनी

उद्धते उद्धते नहीं यैठती

वैसा ही ख्रकारण साम नहीं पड़ता।

३। घोडे के लिये कोडा गदछे के लिये खाग
स्रीर मुर्के की पीठ के लिये कड़ी।

8। मुर्क की उस की मुक्ता के खनुसार स्तर

ऐसा न हो कि तू भी उस के तुल्य ठहरे॥

५। मूर्ख की उस की मूक्ता के अनुसार उत्तर देना

ऐसा न हो कि वह अपने लेखे में बुद्धिमान् ठहरे॥

६। को मूर्ख के हाथ से सन्देशा भेजता है

से माने। अपने पांच में कुलहाड़ा मारता और
विष्यं पीता है॥

श नैसे लंगाड़े के पांच लटके हुए घटले
वैसे हो मूर्खा के मुद्द में नीतियचन होता है ॥
श नैसी पत्थरें। के ठिर में मियों में जैली वैसी हो मूर्ख की महिमा देनी होती है ॥
र । जैसा मतवासे के हाथ में कांटा गड़ता है वैसा ही मूर्खों का कहा हुआ मीतियचन भी द खदाई होता है ॥

90। जैसे कीर्फ तीरन्दाज जी जकारय सद्य की मारता है।

वैसा की मूर्खी वा खटोहियों का मजूरी में समाने-हारा भी देता है॥

११। जैसे कृता खपनी कांट की चाटता है वैसा ही मूर्ख अपनी मूक्ता की दुहराता है।
१२। यदि तू रेसा मनुष्य देखे की अपने लेखे में बुद्धिमान् हो

तो उस से अधिक मूर्छ हो की शाशा है।
पे । ग्राससी कहता है कि मार्ग में सिंह होगा
वीक में सिंह होगा।

१८। जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है वैसे खालसी अपनी खाट पर करवट तेता है ॥ १५। खालसी अपना छाध घाली में ती डालता पर खालस्य के मारे कार मुंह तक नहीं उठाता॥ १६। ठीक उत्तर देनेहारे सात मनुष्यों से भी

(१) मूल में. उपद्रवा (२) मूल में खाट की छार फिरता।

जालसी जपने को पाधिक युद्धिमान मस-भता है।

प्रशासी क्षेत्र क्षेत्र

सा ऐसा दोता दें जैसा कोई कुते के कानों की पकड़े॥

१८। सैसा कोई पागल की लुकटियां तीर ख्वा बरन मृत्यु ही की फैकता ही,

१९ । घैसा ही यह मी हाता है जा अपने पड़ासी की घोला देकर

करता है क्या में रहेल ही न ऋरता था।

२०। जैसे सकडी न दोने से खारा खुकती है उसी रीति जहा कानाफुसी करनेहारा नहीं यहां कराड़ा निट खाता है॥

२१ । जैसा खागारी में को एला खेर खाग में लकड़ी द्वाती है

यैसा ही मगरे के घठाने के लिये भगड़ालू हाता है॥

२२। कानाफूची करनेटारे के यचन

स्याविष्ठ भाजन के समान भीतर उतर

२३ । जैसा क्षेत्रई चोदी का पानी चढाया रुखा मिट्री का वर्तन देश

येंचा ही युरे मनवाले के प्रेम भरे व्यवन' होते हैं॥

२४। वेर येरी यात से ती अपने की अनजान यनाता

पर श्रपने भीसर कल रखता है.

२५। जय यह मीठी बात वेलि तब एस की प्रतीति न करना

क्योंकि उस की मन में सात घिनानी वस्तुएं रक्षती है।

२६ । चापे उस का दौर कल को कारण किए भी जाए

तीभी उस की धुराई समा के बीच प्रगट दे। जाएगी।

(१) गूल में जले हुए हाठ।

२०। जो गङ्का खोदे से। उस में गिरेगा सीर जो पत्थर लुक्कार वह उस पर लुक्क धारमा॥

२८। जिस ने जिस की भूठी वाती से घायल किया दे। से। उस से वैर रखता दे

धोर चिकनो चुपड़ो बात वालनेदारा बिनाश का कारण द्याता है॥

२७. कुल के दिन के विषय मत फूल क्योंकि तू नदी जानता कि दिन भर में ध्या देशा।

 तेरी प्रश्रमा श्रीर लोग करे ती करे पर तू प्राप न करना

विराना तुभी सरादे तो सरादे पर तू स्रपनी सरादना न करना ॥

३। पत्थार ते। भारी खीर वालू ग्रस देाती दे पर मुक की रिस उन देशनी से भी भारी दे॥

8। क्षांघ ते। क्षूर खीर कीप धारा के चनान छोता है

पर जाय को ई जल उठता दै तय की न ठद्दर सकता है।

ध । साफ साफ छांट

किये हुए प्रेम से उत्तम है॥

६। मित्र की चार्ट विक्रासयास्य है

पर वैरी बहुत चूमता है॥

**छ। बाधाने पर मधु का इस्ता फीका लगता है**।

पर भूखे की सब कहरी बस्तुरं भी मीठी जान पहती हैं॥

द । स्थान के। इकर घूमने हारा मनुष्य उस चिहिया को समान है

जा घोंचला छाड़कर उड़ती फिरती है॥

ए। जैसा तेल खेर सुगन्ध से

वैसा मित्र की पृदय की मनोष्टर सम्मति से मन श्रानन्दित पाता है॥

90 । जो तिरा थीर तेरे पिता का भी मित्र ही उसे न क्रोडना

(१) मूम में द्वार जीव बता दीवता है।

थ्रीर श्रपनी विपत्ति के दिन श्रपने भाई के घर न जाना

क्यों कि प्रेम करने हारा पढ़े। ची प्रेम न करने हारे भाई से कहीं उत्तम है॥

११। हे मेरे पुत्र खुद्धिमान हे। कर मेरा मन स्नानन्दित कर

ख्रीर में खपनी निन्दा करनेहारे की उत्तर दें सक्ता॥

१२। चतुर मनुष्य विपत्ति की श्राती देखकर किंप जाता है

पर भीले लोग आगे बढ़कर दरह भीगते है। १३। जो अनजाने पुष्प का जामिन हुआ उस का कपड़ा

धीर जी धनजानी स्त्री का जामिन हुआ उस से बन्धक की बस्तु ले रख॥

पि । जी भीर की उठकर खपने पढ़ेंग्सी की कंचे शब्द से खाशीकीद देता

उस के लिये यह साप शिना जाता है॥

१५। भडी के दिन पानी का लगातार टपकना श्रीर कारडाजू स्त्री दोनों तुल्य है,

१६ । जो उस की रोक रक्खें से वायु की भी रोक रक्खेगा

श्रीर दिएने द्वाय से वह तेल पकड़ेगा ॥
१७। जैसे लोहा लोहे से चमकदार होता है
वैसे हो मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति
से चमकदार होता है॥

१८। जो श्राजीर को ग्रेड़ को रचा कारता से। उस का फल खाता है

इस रीति से जो थपने स्वामी की सेवा करता उस की महिमा होती है॥

१९। जैसे जल म मुख की परबाई मुख से मिलती है

यैषे ही रक्ष मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है

२०। जैसे प्रधोलाक ग्रीर विनाशलाक

वैसे ही मनुष्य की आखें भी तृप्त नहीं होती। ३०। जैसे चांदी ताने को पात्र में श्रीर सेना चरित्रा में ताया जाता है

वैसे ही मनुष्य प्रशंसा करने से

२२। चाहेँ तू मूढ की दानी के बीच दलकर . ग्रीखली में मूसल से कूटे

ताभी उस की मुकता नहीं जाने की ॥

२३। अपनी भेड़बक्तरियों की दशा भली माति व्रक्त लेना

क्रीर खपने सब पशुक्री के भुगड़ी की सुधि रखना॥

२४। क्योंकि चंपील चदा लें नहीं ठहरती ग्रीर क्या राजमुक्ट भी पीठी पीठी वना रहता है।

२५। कटी हुई घास उठ गई नई घास रिखाई टिई

पहाड़ों की हरियाली काटकर रकटी किई गई॥ भई। भेड़ों के बच्चे तेरे बस्त्र के लिये हैं

थीर बकरों के द्वारा खेत का देन दिया जारगा,

२७। थीर खकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भरके पिया करेगा थीर तेरी लेकिंग्डियों की भी जीविका होगी।

२८. दुष्ट लेगा जब कोई पीका नहीं करता तब भी भागते हैं

पर धर्मी लेगा जवान सिद्देश के समान निडर रहते हैं॥

२। देश में पाप द्वाने के कारण उस के द्वांकिम व्यवलते जाते है

पर समभनेहारे श्रीर ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुदशा बहुत दिन लें। ठहरती है ॥

३। जो निर्धन पुरुप कंगालें पर ग्रन्धेर करता है

वे। ऐसी भारी वर्षा के समान है जे। कुछ भाजनवस्तु नहीं क्रोड़ती।

8। जी लीग व्यवस्था की होड देते से दुष्ट की प्रशंसा करते है यर व्यवस्था के पालनेदारे उन से लहते हैं।

१। युरे लेगा न्याय की नदी समक्ष सकते

पर यदीया के टूंड़नेदारे सब कुछ समकते हैं।

६। ठेड़ी चाल चलनेदारे धनी मनुष्य से

खराई से चलनेदारा निर्धन दी कन उत्तम है।

१। जो व्यवस्था की पालता से समक्ष्याला

मुप्त दीता है

पर खाउँ को का स्त्रो खपने पिता का मुद काला करता है॥

८। क्षेत्र श्रापना धन व्याज श्रादि यक्ती हे यकाता है

घर उस के लिये घटोरता है जो कगाली पर प्रमुग्रद करता है॥

रं। जो व्यवना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है इस की प्रार्थना चिनैानी ठरुरती है ॥

९०। तो सीधे लोगों को भटकाकर कुमार्ग मे कर देता

सा व्यवने स्तादे हुए ग्रहहे में व्याव गिरता है पर खरे लोग कल्याय के भागी होते हैं॥

१९। धनी युष्य भवने लेखे में युद्धिमान् पोता है। पर समसदार कंगाल उस का मर्म दूक लेता है। १२। जब धम्मी लेगा दुलसते हैं तब बसी शोभा

देशती दै

पर जब दुष्ट लेगा प्रवल दोते पें तब मनुष्य व्यपने व्याप की व्यिपाता है ॥

१३। की प्रापने प्रापराध किया रखता उस का कार्य्य सुफल नहीं दोता

पर की उन की मान लेता और होड भी देता उस पर दया किई जाती है॥

98 । जो मनुष्य निरन्तर भय मानता रहता है से धन्य है

पर की खपना मन कठार कर सेता से। विपित्त में पहला है।।

१५। काराल प्रजा पर प्रभुता करनेदारा दुष्ट गरजनेदारे सिंद बीर घूमनेदारे रीक के समान दे॥ १६। जो प्रधान मन्द्रकृष्टि दोता है से विहत जन्धेर करता है

थीर जा लालच का वैरी दोता से दीर्घायु दोता है॥

प्रा को कि ची प्राणी के जून का ग्रापराधी हो वह भागकर गड़हें में गिरेगा कोई उस की न

१८। जो सीधाई से चलता से वचाया जाता है पर की टेड़ी चाल चलता से श्रचानक गिर पहता है।

पर । बा ग्रापनी भूमि की जीता बीया करता उस का तो पेट भरता है

पर को निकम्मे लेगों की संगति करता से। कंगालयन से घिरा रहता है। ॥

२०। सञ्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते है पर ते। धनी दोने में उतावली करता है से। निर्देश्य नहीं ठएरता॥

२९। पद्मपात करना प्रच्छा नहीं

भीर यद भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े राटी की लिये अधराध करे॥

२३ । जो डाए करता है वह धन प्राप्त करने में उतावली करता है

श्रीर नहीं जानता कि मैं घटी में पहूजा ॥ '

३३। तो किसी मनुष्य की डांटता है से पीसे

चापतूसी करनेदारे से श्रीधक प्यारा दे।

साता है॥

२४। की अपने मा वाप की लूटकर करता है कि कुइ अपराध नहीं

शे नाम करनेहारे का सती ठहरता है। २५। लालची मनुष्य कताड़ा मचाता है

क्षीर जी यहावा पर भरोसा रखता से घृष्ट्रपुष्ट हा जाता है ॥

र्दं। जो जपने जपर भरोगा रखता दें या मूर्ख दें श्रीर जी खुद्धि से सलता दें या स्रचता दें॥ २०। जो निर्धन को दान देता उस की घटी

नहीं देश्ती

समान घ॥ (१) मूल में मनुष्य हुटे जारी।

<sup>(</sup>१) मूल ने प्राचाता ।

, पर जी उस से हुग्छि फीर लेता से। साप पर साप पाता है।

्रदा जब दुष्ट लोग प्रवल होते तब तो मनुष्य हिप जाते हैं

पर सब वे नाम होते तब धर्मी लोग बहुत होते है ॥

#### र्ट. जी बार बार डांटे जाने पर भी इंड करता है

से श्रचानक नाग होगा थै।र कुरू उपाय न चलेगा ॥

२। जब धर्मी लेगा बहुत दोते तब प्रजा श्रामन्दित दोती दै

पर जब दुष्ट प्रभुता करता तब प्रजा शाय सारती है॥

३। सा युक्य खुद्धि से प्रीति रखता उस का पिता आवन्तित होता है

पर वेश्यास्रों की स्माति करनेदारा धन की स्रो

8। राजा न्याय करने से देश की स्थिर करता है पर जी बहुत भेटें लेता से। इस की इलट देता है।

धा की युक्य किसी से चिक्तनी चुपडी वार्त करता है

से। उस के पैरी के लिये काल लगाता है। है। बुरे मनुष्य का अपराध फंटा होता है पर धर्मी आनिन्दत होकर जयजयकार

करता है।

 धर्मी पुष्प कंगाले के मुकट्टमें में मन लगाता है

पर वुष्टु चन उसे जानने की समक्ष नहीं रखता॥

द। ठट्टा करनेहारे लीग नगर की फूक देते हैं

पर वृद्धिमान लोग कीप की ठयहा करते हैं॥

र। जब वृद्धिमान मूठ की खाच वाद्यिवाद करता
तब चाहे बह रीय करें चादे हुने तीमी चैन नहीं
मिलता॥

१०। इत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रसते हैं
थीर सीधे लेगों के प्राय की खोल करते हैं।
११। मूर्स खपने सारे मन की बात प्रगट करता है
यर बुद्धिमान् खपने मन की रोकता थीर शान्त
कर देता है।

१२। जब दाकिम भूठी यात की श्रीर कान लगाता दे

तव वस को सब टहलुए दुष्ट हो। जाते हैं ॥
१३। निर्धन कीर अन्धेर करनेहारा पुष्प इस म

कि यदीया दोनों को आखो में ड्योति देता है।
१४। को राजा कंगालों का न्याय सम्वाई से सुकाता
उस की गट्टी सदा लें। स्थिर रहती है।
१५। कड़ी खीर डांट से युद्धि प्राप्त होती है

पर जो लड़का योंदी होड़ा जाता से अपनी माता की लड़्जा का का स्वास्य दोता है।

१६। दुष्टे। के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है पर भन्त ने धर्मी लोग उन का गिरना देख क्षेत्र है ॥

१९ । प्रपने घेटे की ताड़ना कर तथा उस से तुमी चैन मिलेगा

थीर तेरा मन सुखी दी जाएगा ॥

१८। जहां दर्शन की बात नहीं होती बहा स्रोग निरंकुछ हो जाते है

कीर जी व्यवस्था की मानता है सी धन्य शिला है॥

१९। दास याता ही के द्वारा सुधारा नही स्नाता क्योंकि यह समभक्तर भी नहीं मानता॥

२०। तू बाते करने में चतावली करनेहारे मनुष्य का देखता है

चस से अधिक मूर्ल हो से आका है। २०। को एपने टास के उस के लड़क

२१। जो अपने दास की उस की लडकपन से सुकुसारपन में पालता

यह दास जन्म में उस का बेटा वन बैठता है।

२२। क्रांप करनेहारा मनुष्य सग्नहा मचाता है

श्रीर जल्यना क्रांप करनेहारा अपराधी भी
होता है।

<sup>(</sup>१) मूल में छिपाता। (२) मूल में खड़े।

त्रहा मनुष्य पार्ट्य के कारण नोचा खाता है पर नम् श्रात्मावाला महिमा का ग्रीधकारी होता है॥

28 । जो चार की संगति करता से खपने प्राय

सोंद्र धराने पर भी घट वास की प्रगट नहीं करता॥

२५। मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है पर जो यहीया पर भरीसा रखता से जर्च स्थान पर चढाया जाता है ॥

दर्श। द्यांकिस से भेट करना बहुत लेगा जाहते हैं पर मनुष्य का चुकाव यदीवा ही से मिलता है। २०। धर्मी लेगा कुटिल मनुष्य से घिन करते हैं

धीर दुष्ट जन भी सीधी चाल चलनेहारे से चिन करता है॥

#### ३०. याके के पुत्र सागूर के व्यन। भारी घचन।

उस पुरुष की ईतीयल् सीर उक्काल् से यद वाशी है कि,

२। निश्चय में प्रशु सरीखा हू वरन मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं

धार मनुष्य की समक मुक में नहीं है।

३। श्रीर न में ने खुद्धि प्राप्त कि है

म परमप्रित्र का जान मुक्ते मिला है।

8। कीन स्वर्ग में चक्कर फिर स्तर खाया

किस ने खायु की खपनी मुद्धी में बढ़ार रक्ष्या है

किस ने महासागर की खपने बस्त्र में बान्ध

लिया है

किस ने पृथिकी के सिवानों की ठद्दराया है उस का नाम क्या दे श्रीर उस के पुत्र का नाम क्या दे यदि तू जानता हो ना बता ॥ भू। ईस्टर का एक एक वचन ताया हुआ है

प्रधार का एक एक वचन ताया हुआ है
 वह अपने अर्थागती की ठाल ठहरा है।
 दं। उस के वचनी में कुछ मत बठा

(१) मूल में देता।

रेंसान दे। कि यह तुभे डांटे खेर तू भूठा ठहरे।। छ। मै ने तुक्त से दें। वर मांगे हैं सा मेरे मरने से पहिले उन्हें नाह न करना, ८। शर्थात् व्यर्थे कीर भूठी वात मुक्त से दूर रख मुक्ते न निर्धन कर न धनी मेरो दिन दिन की रोटी मुझे खिलाया कर ॥ ए। ऐसान हो कि जल मेरा पेट भरे तब मे तुमी मुकारकी कडू कि यदीया कीन है वा अपना भाग खोकर चोरी कर्ड थीर अपने परमेश्वर का नाम यमुंचत रीति ने लू। ९०। किसी दास की उस के स्थामी से चुराली न खाना न हो थि। वह तुसे साप दे खीर तू दोषी उद्दाया जार ॥ १९। रेसे लेगा है जो अपने पिता की कोसते बीर खपनी माता की धन्य नहीं कहते॥ १२। रेंसे लेगा है की यापने लेखे में शृद्ध हैं पर तीभी उन का मैल भ्रीया नहीं गया। **९३। ऐसे लोग दें जिन की दृष्टि क्या ही छमग्रह** \ मरी है कीर उन की पांखें का ही चढ़ी हुई है। **98। रीमे लोग है जिन को दांत तलवार खीर** चन की दाङ क्रारियां ठहरती है वेदीन लोगों को पृथिवी पर से कीर दरिही की मनुष्यों से से खाकर निटा डार्ले॥ १५। जैसे कोंक, की दी छटिया हाती हैं जा कहती है दे दे वैसे छो तीन वस्तुरं है ना तृप्त नहीं छातीं बरन चार हैं की कभी नहीं कहतीं घस ॥ १६। अधोलोक ग्रीर वांभ की केंग्स भूमि जो जल यो योकर तृप्त नहीं द्वाती थीर याग जी कभी नहीं कहती द्यस ॥ 49। जिस आंख से कोई प्रपने पिता पर श्रनादर की द्राष्ट्र करे थीर अपमान के साथ भपनी माता की ग्राज्ञा

न साते

<sup>(</sup>९) मूज नें नेरे भागकी।

चय र्याख के। तराई के कैं। छे खेाद खेादकर निकालेंगे

श्रीर उक्ताव के बच्चे का हालेंगे॥

१८। तीन बाते मेरे लिये श्रीधक कठिन हैं

वरन चार है जो मेरी समक से परे है,

१९ । श्राकाश में उक्ताव पत्ती का ठग

चटान पर सर्प की चाल

समुद्र में सहात की चाल
कन्या के संग्र पुरुप की चाल ॥

२०। व्यमिचारिन स्त्री की चाल भी वैसा ही है

वह भीतन करके मुद्द पेंछती

श्रीर कहती है कि मैं ने कोई श्रमर्थ काम

नहीं किया॥

२१। तीन वातों के कारण पृथिवी कांग्रती बरन चार है जो उस से सही नहीं जातीं, २२। दास का राजा हो जाना मूठ का पेट भरना,

२३ । घिनै।नीस्त्रीकाव्याद्या ज्ञाना ख्रीर दासीका धपनी स्वामिन की वारिस द्योगा॥

२8 । पृष्यिती पर चार क्रांटे जन्तु हैं
जो ग्रत्यन्त बुद्धिमान है ॥
२५ । च्यूटियां निर्वल जाति तो है
पर ध्रूपकाल में अपनी भेराजनवस्तु बटोरती हैं ॥
२६ । शापान् बली जाति नहीं
तीभी उन की मान्दें ठांगा पर होती है ॥
२९ । टिड्डियों के राजा तो नहीं होता
तीभी वे सब की सब दल बांध बांधकर प्रयान
करती है ॥

करता है।

२८। थ्रीर क्रिपकाली हाथ से पकड़ी तो जाती है
तीमी राजमवनी में रहती है।

२९। 'ंं सुन्दर चलनेहार मानी हैं

४ कार है जिन की चाल सुन्दर है,

०। सिंह जी दब पशुओं में पराक्रमी है
थ्रीर किसी के दर से नहीं हटता,

३९। शिकारी जुता थ्रीर सकरा
थ्रीर अपनी सेना समेत राजा.

३२। यदि तू ने खपनी खड़ाई करने से मूक्ता किई वा कीई धुरी युक्ति बांधी हो तो खपने मुंह पर हाथ धर ॥ ३३। क्योंकि जैसे दूध के मधने से सक्खन बीर नाक के मरोडने से लोहू निकलता है बैसे ही कीप के भड़काने से आग्रहा उत्पन्न होता है॥

#### ३१ ल्मूयल् राजा के वचन।

वद भारी वचन जी उस की माता ने उसे चिताया॥

३। हे मेरे पुत्र क्या, हे मेरे निस्न वेटे प्या, हे मेरी मनतों के पुत्र क्या करू॥

३। व्यपना वस स्त्रियों की न हेना न व्यपना जीवन उन के व्या कर हेना जी राजाओं का पीषप की हेती है॥

४। हे समूरस् राजाओं की दाखमधु पीना यह राजाओं की उचित नहीं खोर महिरा चाहना रईसी की नहीं फवता॥

५। न हो कि वे पीकर व्यवस्था की मूलें खीर किसी हु खी के सुकड़ से की विशाईं॥

खीर किसी दु खी के सुकड़ में की विशाई ॥
६। मंदिरा नाश दें नेहारे की
थीर दाखमधु उदास मनवालें हो की देंना॥
९। ऐसा मनुष्य पीकर अपना कंगालपन भूलें
थीर अपना कठिन थम फिर स्मरण न करें॥
८। अनबील के लिये बीलना
थीर सब अनाथों का न्याय चुकाना॥
९। मुंह खोलना थीर धर्म से न्याय करना
थीर दीन दरिदों का मुकड़ मा लड़ना॥
९०। मली स्त्री कीन पा सकता है
उस का मूल्य मूगी से बहुत अधिक है ॥
१९। उस के प्रति का मन उस पर मरीसा
रखता है

होती ॥

१२। खपने जीवन के सारे दिन वह उस से वुरा नहीं भला ही व्यवहार करती है। १३ । घर जन थीर सन ठूंढ़ ढूंढ़कर व्यपने दाधी से प्रसन्नता के साथ करती है ॥ 98 । यह व्यापार के जहाजा की नार्द प्रपनी भे। जनस्तुएं दूर से मंग्रधाती है। १५। वद रात रहते चठकर ष्यपने घराने की भीवन खार अपनी लै। विद्या का अलग अलग काम हेती है । १ई। बद दोत सोच विचारकर लेती थीर अपनी कमाई से दाख की बारी लगाती है ॥ 99 । यह प्रपनी कटि में यल का फेंटा फसती थार अपनी बांद्रां का यली करती है॥ १८। बह परखकर लेती है कि मेरा बनिव अच्छा चलता है थीर रात के। उस का दिया नहीं युकता ॥ १९ । यह अटेरन में हाथ लगाती थीर चरखा पकड़ती है। २०। यह दीन के लिये मुट्टी खे। तती श्रीर दरिद्र के संभाजने की डाथ बढाती है। २१। यह प्रपने घराने के लिये दिस से नहीं हरती प्योक्ति उस की धर की सब लेका लाल कापड़े परिनते हैं। २२ । यह तिक्ये यना लेती है उस के यस्त्र मुक्त सन और वैजनी रंग के देशि है।

२३। खय उस का प्रति सभा में देश के पूर्रानयों के संग वैठता है तब एस का सन्मान होता है। २४। वह सन के वस्त्र वनाकर वेचती थार व्यापारी का फेंटे देती है। २५ । यह वल थीर प्रताप का पहिरावा पहिने रहती थीर यानेहारे काल के विषय पर इंस्ती है। २६ । बद बृद्धि की बात बोलती है थीर उस के घचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं ॥ २०। यह अपने घराने की चाल चलन की ध्यान से टेखती थीर धपनी राठी विना कमाये नहीं खाती ॥ २८। उस की पुत्र चठ चठकार उस की धन्य कहते हैं इस का प्रति भी इडकर इस की ऐसी प्रशंसा करता है कि. २(। बहुत सी स्त्रियों ने प्रच्छे शच्छे काम तो किये हैं पर तू उन सभी से श्रेष्ठ ठदरी। ३० । शोभा तो भूठी थीर सुन्दरता वल-वला है यर हो। स्त्री यहोद्या का भय सानती है उस की प्रथमा किई जाएगी। ≘१। उस के दाथीं के काम का फल उसे दे। ग्रीर वह सभा में जपने जामें को ये। य

वशंसा पाएँ ॥

<sup>(</sup>१) मूल में फाटका। (२) मूल में सास। (१) मूल में उस के कान फाटका में उस की स्तुति करें।

### सभापदेशक।

र्भा का उपदेशक की दाकद का पुत्र श्रीर यदश्रलेम् का राजा था

चस के घचन।

৯। सभा के उपदेशक का यह अवन है कि व्यर्थ ही व्यर्थ व्यर्थ ही व्यर्थ सब सुद्ध व्यर्थ है ॥ ३ । उस सव परिश्रम से जिसे मनुष्य धरती पर करता है उस की क्या लाभ द्याता है ॥ १। एक पीढ़ी जाती खार दूसरी यीकी बाती है बीर पृण्यिबी सदा ला बनी रहती है॥ ५। फिर सूर्य उदय द्योकर अस्त द्योता है खीर क्षपने चदयको दिशा की बेग से जाता है ॥ ई। वायु दक्कियन की खोर बहती खार उत्तर की खार घूमती षाती देवद घूमर्ता वहती रहती बीर प्रपने चक्करों में लाट खाती है ॥ ७ । सारी नोंदया समुद्र में जा मिलती दें ताभी समुद्र भर नहीं जाता जिस स्थान में नदियां जाती हैं उसी में वे फिर जाती हैं॥ =। सब बाते परिश्रम से भरी दे इस का वर्णन किया नहीं जाता न ते। आखें देखते देखते उफल दीती हैं न कान युनते युनते तृप्त ॥ ९ । जे। बुक्त दुया था घदी देशा और जी कुछ किया गया वहीं किया जाएगा धरती पर' कोई नई बात नही होती ॥ १०। क्या ऐसी कोई बात है जिस के विषय लोग कह सकें कि देख यह नई दै से नहीं वह बीते हुए युगों मे हे। चुकी है ॥ ११। प्राचीन लोगों का कुछ स्मरण नहीं रहा धीर द्वानेहारे लागों का कुछ स्मरण उन के पीके होनेहारीं की न रहेगा ॥

पश् । मैं समा का उपदेशक यहश्चेम् में प्रशास्त् का राजा हुआ ॥ १३ । श्रीर में ने मन लगाया कि जो कुछ धरती पर किया जाता है उस का भेद बुद्धि से सेच सेचकर निकालूँ यह बड़े दु.ख का काम है जो परमेख्वर ने मनुष्यों के लिये ठहराया है कि वे उस में लगे रहें ॥ १८ । में ने उन सब कामे। की देखा जो धरती पर किये जाते हैं देखा वे सब

व्यर्थ थीर वायु की पकड़ना है। १५। की टेक़ा है की वीधा नहीं दे सकता थीर जितनी वस्तुओं में घटी है वि गिनी नहीं जातीं। १६। मैं ने मन में कहा कि देख जितने यहणलेम् में मुक्त से पहिले थे उन सभी से मैं ने वहुत ख़िधक बुद्धि प्राप्त किई थीर मुक्त की वहुत ख़िछ की मिल राया है। १९। थीर में ने मन लगाया कि बुद्धि का भेद हूं थीर वावलेपन थीर मूर्कता की भी जान हूं पर मुक्ते जान पढ़ा कि यह भी वायु की पकड़ना है। १८। खोंकि वहुत बुद्धि के साथ वहुत सेद भी दोता है थीर जो ख़पना ज्ञान वक़ाता वह अपना हु. का भी वकाता है।

र में ने प्रयमे सन से कहा चल से तुओ ग्रानन्द के द्वारा कालूगा से तू सुख मान पर देखा यह भी व्यर्थ है।। २। मै ने इंडी के विषय कहा यह ता वावलायन है ग्रीर ग्रानन्द के विषय कि उस से क्या दोता है ॥ ह। मैं ने मन में बीचा कि किस प्रकार से मेरी यदि भी यनी रहे जार में अपने की की दाखमधु पीने से ऐसा बचला भी दूरिक मूर्खता की पकडे रहू जब ली न देख्ने कि घर प्रच्छा काम कीन दे जा मनुष्य व्यपने जीवन भर करते रहे ॥ ४। मैं ने बढ़े बहु काम किये में ने अपने लिये घर बनवा लिये में ने श्रपने लिये दाख की वारियां लगवा लिई, **पू । मैं ने अपने लिये घारियां श्रीर बाग लगवा** लिये थीर उन में भान्ति भान्ति के फलदाई युद्ध कपवाये, ई । मे ने थ्रपने लिये क्ष्यह खुदवा सिंपे कि उन से यह वन सींचा जाए जिस में पैाधे सेपे जाते थे ॥ ७। में ने दास श्रीर दासियां माल लिई ग्रीर मेरे घर में दास उत्पन्न भी पुर मेरे इतनी गाय वैल थार भेड़ बकारिया दुई जितनी मुम से पदिले किसी यहशस्त्रासी के न एई थी॥ दामें ने

<sup>(</sup>१) मूस में सूरण के नीचे।

चान्दी थीर साना भी थीर राजायी थीर प्रान्ती के बहुमूख्य पदार्थों का संग्रद किया में ने अपने लिये गानेदारी थीर गानेदारियों की रक्खा थीर घटुत सी कामिनियां भी जिन से मनुष्य सुरा पाते दे ष्यपनी कर लिके ॥ १ । से म अपने से पहिले के सय यह शलेमवासियों से श्रीधक वहा शार धनाढ़ा द्या ग्रापा तीभी मेरी खुद्धि ठिकाने रही ॥ १०। श्रीर जितनी यन्तुकों के देखने की सुक्ते लालवा दुई उन सभी की देखने से मै न क्का मै ने खपना मन किसी प्रकार का ज्ञानन्य भाराने से न राष्ट्रा घरन मेरा मन मेरे सब परिश्रम के कारण प्रानीन्द्रत हुआ द्यार मेरे वय परिचम से मुक्ते यही भाग मिला॥ १९। तथ में ने फिरके अपने दायों के सब कासे। की ग्रीर श्रपने सब परिषम की देखा ती व्या देखा कि सब कुरू व्यर्थ थीर बायु की पक्तदुना दे बीर धरती पर कुछ लाभ नहीं दाता ॥

१२। फिर में ने अपना मन फेरा कि युद्धि थीर वायलेपन कीर मूर्खता की देख क्वोंकि की मनुष्य रावा के पीके ग्रार से। वया कर सकेगा केवल यदी जी लोग कर चुके दें॥ १३। तय में ने देखा कि राजियाला ग्रंधियारे से जितना उत्तम है उतना युद्धि भी मूर्याता चे उत्तम है। १८। जी युद्धिमान् ही उस के सिर मं आरों रहती हैं पर पूर्व आन्धि-यारे में चलता है तीभी में ने जान लिया कि दोनों की एक सी दशा होती है। १५। से। मै ने मन में कदा जैसी मूर्ण की दया देता वैसी दी मेरी भी द्यांगी फिर में क्यों श्राधिक युद्धिमान् दुशा तय मे ने मन में कहा यह भी व्यर्थ ही है। १६। क्यों कि युद्धिमान् खीर मूर्ष दोनी चदा ली विसरे रहेंगे ववेकि यानेकारे दिना में सब कुछ विसर जाएगा इस रोति युद्धिमान् का मरना मूर्ख ही का सा ठदरता है।। १०। तब में ने अपने जीवन से चिन किर्द क्योंकि को काम धरती पर किया जाता है से। मुक्ते युरा दी लगा क्योंकि सब कुछ ठवर्ष बीर यायु की पकडना है।

१८। स्रीर में ने खपने सारे परिषम से जा में ने

धरती पर' किया था चिन किई क्योकि मुक्ते उस का फल किसी मनुष्य के लिये जा मेरे पीछे खाएगा होड़ जाना पहेगा॥ १९ । श्रीर यह मनुष्य युद्धि-मान् द्यागा वा मूर्ख यद कीन जानता है तैाभी जितना परिश्रम में ने किया श्रीर उस में धरती पर युद्धि प्रगट किई उस के फल का बदी अधिकारी द्यारा यद भी व्यर्थ दी है ॥ २०। से मे पलटकर उस सारे परिश्रम के विषय जो मैं ने धरती पर किया था निराण दीने पर हुआ।। २१। क्यों कि कोई ऐसा मनुष्य दोता दै जिस का परिश्रम युद्धि और ज्ञान से धाता पे श्रीर सफल भी दीता है तीभी उस की ऐसे मनुष्य के लिये जिस ने उस में ज़ुक्त परिश्रम न किया दे। कोड बाना पहला है कि उसी का भाग हो। जार यह भी व्यर्थ ग्रीर बहुत ही बुरा है 🛭 २२। क्योंकि मनुष्य जा परिश्रम धरती पर मन लगा लगाकर करता दै उस से उस की वया लाभ द्याता दै॥ २३। उस की सारे दिन ते। हु खें से भरे रहते थ्रीर उस का काम खेद के साथ दोता है वरन रात की भी उस का मन चैन नहीं पाता यह भी व्यर्थ ही है॥

अ। मनुष्य के लिये खाने पीने खार परिश्रम करते हुए खपने कीय को मुख भुगाने से वक्तर खीर कुछ खण्का नहीं में ने इस को भी देखा कि यह परमेश्वर की खोर से मिलता है। २५। क्यों कि खाने पीने खीर सुख भागने में मुक्त से कीन खीं का समर्थ है। ३६। जो मनुष्य परनेश्वर की लेखे में खच्छा है उस की बह बुंद्ध खीर चान खीर खानन्द देता है पर पापी की बह बुंद्ध भीर चान खीर करके ठेर लगाण की परमेश्वर के लेखे में खच्छा हो। यह भी हमर्थ खीर बायु की परमुखा है। ॥

क्रिक एक बात का खबसर श्रीर धरती पर जितने विषय दोते हैं सब का एक एक समय होता है ॥ २ । जन्म का समय श्रीर मरन का भी समय रोपने का समय श्रीर

<sup>(</sup>१) मूल में मूरल के भीचे।

<sup>(</sup>१) मूल में सूरण की भीचे।

रापे दृर को उखाड़ने का भी समय दै॥ ३। घात करने का समय और चंगा करने का भी समय का देने का समय थीर धनाने का भी समय है।। छ। राने का समय और इंसने का भी समय काती पोटने का समय थार नाचने का भी समय है। ध । पत्थर फेंकने का समय खीर पत्थर बढोरने का भी समय गले लगाने का समय थैं।र गले लगाने चे बक्तने का भी समय दें ॥ ई। ठूंढ़ने का समय थीर खे। देने का भी समय यचा रखने का समय ग्रीर फेंक देने का भी समय है।। १। फाइने का समय ग्रीर सीने का भी समय सुप रहने का समय थीर बोलने का भी समय है। द। प्रेम करने का समय क्रीर कैर करने का भी समय लड़ाई का समय खार मेल का भी समय है ॥ १। काम करने-ष्टारे की अपने परिश्रम से वया लाभ देशता दै॥ १०। मैं ने उच दुखभरे कास की देखा है जी परमेश्वर ने मनुष्या के लिये उदराया है कि है उस में लगे रहें॥ १९। उस ने सब कुछ ऐसा वनाया कि जयने ष्पपने समय पर वे सुन्दर होते है फिर इस ने मनुष्यों को मन में अनिदि अनन्त काल का शान उत्पन्न किया दे तै।भी जा काम परमेश्वर ने किया है सा मनुष्य खादि से खन्त ता ब्रुक्त नहीं सकता॥ १२। मै ने जान लिया कि मनुर्यों के लिये आनन्द करने थार जीवन भर भलाई करने की छोड़ थार कुछ खळ्ळा नहीं ॥ १३ । थीर फिर यह परमेश्वर का दान है कि सब मनुष्य खार्स पीर्स छै।र प्रायने क्रपने सब परियम में मुख माने ॥ ९८। में ने यह भी जान लिया कि जो कुछ परमेश्वर करे से। सदा लें। ठररेगा न ते। उस में लुक वढ़ाया जाता है न कुछ घटाया जाता ग्रीर परमेश्वर इस लिये रेसा करता है कि लोग उस का मय माने ॥ १५ । जो हुआ से उस से पहिले भी दे। चुका था थ्रीर जे। द्वीने हारा है से। द्वा भी चुका है श्रीर परमेश्वर वीती हुई वात की पूछता है।

भी दुष्टता दोती है।। १९। में ने मन से कहा कि परमेश्वर धर्मा श्रीर दुष्ट दोनी का न्याय करेगा क्योंकि उस के यहां एक एक विषय थीर एक एक कास का समय है। १८। में ने मन में छहा कि यह ता मनुष्यों के कारण इस लिये हाता है कि परमेश्वर उन की जांचे थार वे देख चर्क कि इम पशु के समान है।। १९ । क्यों कि जैसी सनुष्यों की वैसी छी पशुश्री की भी दशा दाती है दोना की घरी दशा होती है जैसे यह मरता वैसे ही घद भी मरता है थ्रीर सभें का रवा सा प्राय है थ्रीर मनुष्य पशु से कुछ यङ्कर नदी क्ये। कि मत्र कुछ व्यर्थ ही है ॥ २० । सब एक स्थान में काते दे सब मिट्टी से बने थै। रसब मिट्टी में फिर मिल जाते है॥ २९। मनुष्यों का प्राय क्या कपर की स्नोर चठता थीर पशुक्री का प्राथ क्या नीचे की ग्रीर जाकर मिट्टी में नित जाता रे यह कीन जानता है। २२। ची में ने देखा कि इस चे प्रधिक जुड़ प्रच्छा नहीं कि मनुष्य ग्रपने कामा में प्रानन्दित रहे क्योंकि उस का भाग यही है और उस के पीड़े दोनेदारी वाता के देखने के लिये की न उस की लै।टा ले ग्राप ॥

8. तव में ने फिरकर वह सब श्रन्धेर देखा को धरती पर किया जाता दै सीर क्या देखा कि अन्धेर सहनेहारी के आसु वह रहे हैं थार उन का कोई शाति देनेहारा नहीं श्रीर श्रन्धेर करनेदारीं के ते। श्रीक है पर इन की कीर्ड शांति देनेहारा नही ॥ २। इस लिये में ने मरे दुखों की की मर चुकी दें उन जीवतों ने जी ष्मयं ना जीते हैं प्राधिक सराहा॥ ३। वरन उन दोनों से खोधक सुभागी बह है जो खब लें। हुआ ही नहीं क्योंकि उस ने ये युरे काम नहीं देखें जी धरती पर दोते हैं॥

8। तब में ने सब परिश्रम श्रीर सब सफल काम 9ई। फिर मैं ने धरती पर बया देखा कि न्याय दिखा और क्या देखा कि इस के कारण लोग एक को स्थान में दुष्टता होती है श्रीर धर्म्स के स्थान में दूसरे से जलते हैं यह भी व्यर्थ श्रीर वायु की पकड़ना (१) मूल में स्थल दिई। (२) मूल में मूरल के नाचे।

व्यवना मांच स्ताता है ॥ ई । चैन के साथ एक मुट्टी भर परिश्रम करने श्रीर वायु के पकडने के साथ दी मुट्टी भर से प्रस्का है॥

o। तब में ने पलटकार धरती पर वह भी व्यर्थ द्यात देखी ॥ ८। कोई श्रकेला रहता थै।र उस का कोई नहीं है न उस के घेटा है न भाई है तीभी उस को परिश्रम का अन्त नहीं दोता थीर न उस की आखे धन से सन्तुष्ट दोती दें वह कहता ? कि में किस के लिये परिश्रम करता और श्रपने जीव का मुखरारित रखता हू यह भी व्यर्थ कीर निरा द समरा काम है ॥ ९। एक से दो याच्छे है व्योकि दन के परिश्रम का श्रक्ता फल मिलता है। १०। क्यों कि यदि उन में से एक गिरे तो दूसरा उस की चठाएगा पर द्याय उस पर हो। श्रकेला होकर गिरे थीर उस का कोई उठानेद्वारा म देश ॥ १९। फिर यदि दो जन एक स्ना माणंता वे गर्म रहेंगे पर कोई प्रकेला क्योंकर गर्भ रह सके॥ १३। श्रीर कोई श्रकेले पर प्रथल दे। ती दे। पर दे। उस का साम्दना कर चकीरो थार का होरी तीन तारा से घटी है। से जन्दी न ट्रटेगी ॥

१३। वृद्धिमान् खवान दरिद द्वाने पर भी रेसे ब्रुटे धीर मूर्य राजा से जा फिर उपनेश ग्रदश न करे करी चत्तम है ॥१८। क्योंकि वदापि उस के राज्य में धनहीन चत्पञ्च दुषा ताभी घट यन्दी गृष्ट में निकलकर राजा हुषा ॥ १५। में ने सब जीवता की जी धरती पर चलते फिरते दे देया कि वे वस दूसरे वर्षात् वस बद्यान के स्मा दे। लिये हैं जे। पहिले के स्थान मे धडा हुया॥ १६। यन-गिनित घे वे सब लेगा जिन पर बह प्रधान हुआ घा ताभी पीछे वे।नेदारे लाग उस के कारण प्रानान्वत न द्योगे नि.सदेद यद भी व्यर्थ थ्रीर घाष्ट्र की प्रकडना दे॥

प् ज्ञाव तू परमेश्रवर की घर में जाए तब सावधानी से चलना क्योंकि मुनने के लिये समीप जाना मुर्खी के बलिदान चढाने

है।। । मूर्व काती पर दाथ रक्खे रदता थार वे बच्छा दे दम लिये कि वे नही जानते कि दम वरा करते है। २। याते करने में उतावली न करना थार अपने मन से कोई बात स्तावली करके परमेश्वर के साम्पने न निकालना क्योंकि परमेश्वर स्वर्ग ने पर तू पृषियो पर है इस लिये तेरे वचन थाडे घी दों॥ इ। क्योंकि जैवे बदुत से धन्धीं के कारण स्त्रप्न देखा जाता है वैसे ही बहुत सी वाती का वालनेशारा मूर्ख ठहरता है ॥ ४। जव तू परमेश्वर की कीई मन्तत माने तब उस के पूरे कारने में विलम्ब न करना क्योकि बद मूर्खी से प्रसन्न नही देशता से जो सन्नत तू ने मानी है। उसे पूरी करना ॥ ५। मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत न मानना ही अच्छा है॥ ६। कोई यचन कारकर ष्यपना अरीर पाप से न फंसीना न इंग्यर के दूत की राम्दने कदना कि यह मूल से हुया परमेश्वर वर्षो तेरा बील सुनकर रिस्थियार खीर तेरा काम नाश करे॥ ९। क्यों कि बदुत स्वप्नीं श्रीर व्यर्थ कामे। श्रीर बहुत बातों से ऐसा हाता है पर तू परमेश्बर का भय मानना॥

> द। यदि तू किसी प्रान्त में निर्धनी का अन्धेर सदना थ्रीर न्यायश्रीर धर्म का खरियाई से विग्राङ्ना देखे ते। इस बात से चिकत न दे।ना क्योबित उन हाड़ी से भी एक यहा है खार उस की इन वाती की सुधि रक्षती है थीर उन दोनों से भी व्यधिक बहे है। ए। फिर सब प्रकार से देश का लाभ इस से दोता दें कि राजा खेती की सुधि सेता दें॥

> ९०। जी कपैये में प्रीति रक्खें से कपैये से सूप्त न रोगा भार ने। बहुत धन से प्रीति रक्खे उर्च की कुळ फल न दे। गा यह भी व्यर्थ है॥ १९। जब मर्पात घटती है तब उस के खानेहारे भी बढते हैं तव उस के स्वामी की इसे क्रोड़ क्या लाभ हुया कि उस ने उस संपत्ति की जपनी आंखें से देखा है॥ १२। परिश्रम करनेहारा ,वाहे श्रीडा खार चाहे बहुत तीओ उस की नींद सुखदाई होती है पर धनों के धन के बढ़ते के कारण उस का नींद नहीं याती ॥

**प**इ। एक वर्डे घोषा की वात है जिसे मैं ने

<sup>(</sup>१) मूल में दोनें। एाय गिलासा। (>) मूल में सूरज के नीचे। (६) गूल में आपने बैर की रक्षा करना।

धरती पर देखा है खर्थात् वह धन जिस के रखने से उस के स्थामी की निरी हानि होती है। १८। क्योंकि उस का धन वहे दु.खमरे काम करते करते उस जाता है थीर यदि उस के बेटा हुआ हो ती उस के हाथ में कुछ नहीं खाता। १५। जैसा वह मा के पेट से निकला बैसा ही वह ना। जैट जाएगा थीर उस के परिथम का कुछ भी न रहेगा जो यह थपने हाथ में ले जा सके। १६। से यह भी बड़े थोक की बात है कि जैसा वह खाया ठीक हैसा ही वह जाएगा भी फिर उस परिथम से खा लाम वह व्यर्थ हो हुआ। १९। फिर वह जीवन भर खन्धेरे में खाता थीर बहुत ही रिसियाता थीर रागी रहता थीर क्रोध भी करता है।

१८। सुन जो में ने देखा है से। यह है जि सिस परिश्रम में कोई धरती पर सा। रहे उस में वह खार पीर ग्रीर परमेश्वर के ठहराये हुए ग्रपने जीवन मर सुख भी माने यही श्रक्ता ग्रीर उचित है क्योंकि उस का भाग यही है। १९। वरन जिस किसी मनुष्य की। परमेश्वर ने धन संपत्ति दिई है। श्रीर उसे भीगने ग्रीर उस से श्रपना माग लेने ग्रीर परिश्रम करते हुए श्रानन्द करने की ग्रीक्त भी दिई हो। तो यह परमेश्वर का वरदान है। २०। क्योंकि इस जीवन के दिन उस की। बहुत स्मरण न रहेगे श्रीर परमेश्वर उस की सुन सुनकर उस की मन की। श्रीर परमेश्वर उस की सुन सुनकर उस की मन की।

दिल गुका वला है जो में ने धरती पर'
देखी है यह मनुत्यों की खहुत
दवाये रहती है ॥ २। अर्थात् किसी मनुत्य की
परमेख्वर धन सपित और प्रतिष्ठा यहां ली देता है
कि जो कुछ उस का जी चाहता है उस में से कुछ
भी नहीं घटता तीभी परमेश्वर उस की उस में से
खाने नहीं रेता कोई विराना ही उसे खाता है यह
व्यर्थ और यह शोक' की वात है ॥ ३। यदि कीई
पुरुष सी लहके जनमाम और बहुत बरस जीता रहे
थीर उस की अवस्था बढ़ जास पर उस का जी

(१) मूल में सूरक के नीचे। (२) मूल में राग।

सुख से तुप्त न दे। खीर न उस की अन्तिकिया किई जार तो में कहता हू कि ऐसे मनुष्य से मरा बच्चा ही उत्तम है। 8। क्यों कि वह व्यर्थ होता और अध्येरे मे जाता है और उस का नाम कभी लिया नही जाता ॥ ॥ । श्रीर ज्योति को वह न देखने न जानने पाया से। इस की उस मनुष्य से स्रिधिक चैन मिला ॥ ६ । वान चाहे घह दो हकार बास जीता रहे थीर कुछ सुख भागने न पार ता उसे क्या हुआ क्या सव की सव एक ही स्थान से नही चाते॥ छ । मनुष्य का सारा परिश्रम उस के पेट के लिये देशता तो है तीभी उस का जी नहीं भरता ! ८। जी वृद्धिमान् है से। मूर्ख से किस वात मे बढ़-कर है श्रीर दीन जन जी यह जानता है कि इस जीवन में किस प्रकार से चलना चाहिये से। भी उस से किस बात में बढ़कर है। ए। श्राकी का सुफल होना जी के डांबांडेंग्ल होने से उत्तम है यह भी व्यर्थ थीर वायु की पक्रड़ना है॥

१०। जो हुया है उस का नाम बहुत दिनें। से रक्खा गया है थीर यह प्रगट है कि वह आदमी है ग्रीर न वह उस से जो उस से ग्रीधक शक्तिमान है मुकटुमा लड़ सकता है।। ११। बहुत सी ऐसी वाते है जिन के कारण जीवन ग्रीर मी व्यर्थ होता है किर मनुष्य की क्यां लाभ ॥ १२। क्योंकि मनुष्य के व्यर्थ जीवन के सब दिनों में जी वह परकांई की नाई बिताता है उस के लिये क्या क्या प्रका है सो कीन जानता है ग्रीर मनुष्य के पीके धरती पर क्या होगा से। भी उसे कीन बता सकता है।

9. ब्राच्छा नाम अनमेल तेल से बीर मृत्यु का दिन जन्म की दिन से उत्तम है॥ २। जेवनार की घर जाने से घोषा ही के घर जाना उत्तम है क्योंकि सब मनुष्यों के लिये अन्त में मृत्यु का शेक यही है बीर जो जीता है से इसे मन लगाकर सेंचे ॥ ३। 'खेद हंसी से उत्तम है क्योंकि जब मुंह पर शोक का जाता है तब मन सुधरता है॥ ४। खुंद्धमानों का मन शोक

<sup>(</sup>१) नूस ने किया है। (२) नूस में सूर्या। (३) भाषात् निष्टी का बना हुआ। (४) नूस में सूरल के नीचे।

करनेहारी के घर की ग्रीर लगा रहता पर मूर्वी २०। नि सन्देह पृथिष्ठी पर कीई ऐसा धर्मी मनुष्य का मन षानन्द के घर में सजा रहता है। । मूखीं के गीत सुनने से खुद्धिमान की घुडकी सुनना उत्तम दे॥ ६। क्योकि मुर्ख की दंगी दांडी को नीचे बकते पुर कांटें। की चरचराइट के समान देाती है यह भी व्यर्थ है ॥ ०। निश्चय क्राधेर में पहने से वृद्धिमान् वावला दे। जाता दे खार घ्रम सेने से बुद्धि नाग दोती है। द। किसी काम के खारम से उस का प्रान्त उत्तम है थीर धीरखयन्त पुरुष गर्वी से उत्तम है॥ ९। खपने मन में उतावली करके न रिशियाना ब्योकि रिस मूर्खी दी के पृदय में रहती है। १०। तून कहना कि इस का का कारल दै कि बीते दिन इन से उत्तम घे व्योक्ति यद तू युद्धिमानी से नदी प्रहता ॥ १९ । युद्धि वर्षाती के समान है व्यस्न कीवता के लिये उस से शेष्ठ है। १२। क्यों कि युद्धि प्रान्ड का काम देती है रुपैया भी पाड का काम देता है पर ज्ञान की यह श्रेष्ठता है कि खुद्धि से उस की रखनेहारी की जीवन की रहा दीती है॥ १३। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर जिस वस्तु की उस ने टंढी, किया दी उसे कीन सीधी कर सकता दे॥ १४। सुख के दिन सुख मान भीर दुख के दिन सेव क्योंकि परमेश्वर ने दोनों की एक ही संग रक्का दे जिस से मतुष्य न यूम सके कि मेरे पीड़े क्या पानेदारा है॥

७ याध्याय ।

१५। में ने यापने व्यर्थ दिनों में सब कुछ देखा दे रेंसा धर्मी दाता दें का धर्म करते दूर नाग दा काता है बीर रेसा दुष्ट है की धुराई करते हुए दीर्घाय दोता है। १६। प्रति धर्मी न वन ग्रीर न ग्रपने की प्राधिक युद्धिमान् ठएरा तू क्यों प्रापने ही नाम का कारण दे। ॥ १०। प्रत्यन्ते दुष्ट्र भी न वन चीर न मूर्ख दी तू असमय में क्यों मरे।। १८। यद अच्छा दै कि हू इस यात की पकड़े रहे बीर उस बात से भी धाय न चठार क्योंकि जो परमेश्वर का भए मानता धै घष दन सय कठिनाहवा से पार दे। जाएगा ॥

9ए। युद्धि ही से नगर में के दस दाकिमा की प्रपेक्षा वुद्धिमान् को प्रधिक सामर्थ प्राप्त दे॥

(१) मूल में सूर्य के देखनेहारा।

नहीं जी विना चूको भलाई करे॥ २१। फिर जितनी वाते करी जार सव पर कान न लगाना रेसा न दें। कि तू अपने दास की तुमें ही की सते दुर सुने ॥ २२। क्योंकि तू आप सानता है कि मैं ने भी यहुत वेर शीरों की कीसा है।

२३। यह सब मै ने वृद्धि से खांच लिया है मै ने कदा कि मै बुद्धिमान् दी जाजंगा पर यद मुभ से दूर रहा ॥ २८ जी हुआ है सी दूर थीर भ्रत्यन्त गोदिरा है उस का भेद कीन पा सकता है ॥ २५। मै अपना मन लगाता हुआ फिरता रहा कि वृद्धि के विषय जान लूं उस का भेद जानू थीर खोज निकालूं धीर यह मी जानूं कि दुष्टता निरी मूर्खता है शीर मूर्खता निरा वावलापन है। भी । भी र मे ने मृत्यु से भो र्घाधक दुखदाई रक बस्तु पाई धर्घात् बर्द स्त्री जिस का मन फन्दे और जाल के और जिस के दाय वम्धन के सरीखे है जो पुरुष परमेश्वर की भार वही उस से घनेगा पापी सम से सभाया जाएगा ॥ २०। सभा का उपदेशक करता है कि मैं ने लेखा करने के लिये जलग जलग वाते मिलाकर जाची जार यह धात निकाली, स्द । उदे भी मेरा मन कुंक रहा दै पर नहीं पाया पर्थात् एकार में से में न पुरुष तो याया पर उन में एक भी स्त्री नहीं पाई॥ इर । देखी विशेष करके मैं ने यह घात पाई ती दैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की सीधा बनाया था पर मनुष्यों ने बहुत सी युक्तियां निकाली हैं।

८. चुड़िमान् के तुल्य कीन है बीर किसी बात का अर्थ कीन लगा सकता है मनुष्य की खुँह के कारण उस का मुख चमकता थ्रीर उस के मुख की दिठाई दूर हो जाती है ॥ २ । में कहता हू कि परमेश्वर की किरिया के कारण राजा की प्राचा मानना ॥ ३। राजा के साम्दने से उतावली करके न फिरना शीर न युरी वात पर बने रहना क्यों कि वह की कुछ चारे से करेगा ॥ ४। क्योंकि राखा के वचन में ती सामर्थ्य रहता है थीर कीन उस से कद सकी कि

तू क्या करता है। धा जो आज्ञा की मानता है, के ध्री वात में मागी नहीं द्वाता क्यों कि बुद्धिमान् का मन समय श्रीर न्याय का भेद जानता है ॥ ई। एक एक विषय का समय ग्रीर न्याय तो होता है इस कारण मनुष्य की दुर्दशा उस के लिये बहुत भारी है ॥ 9 । यह नहीं जानता कि क्या होनेहारा है थीर कव देशा यह उस की कीन बता सकता है। ८। कोई रेश मनुष्य नहीं खिस का वश प्राय पर चले कि वह इसे निकलते समय रोक ले खार न काई मृत्य के दिन में खोधकारी दोता है थीर न इस लहाई में हुट्टी मिल सकती है और न दुष्ट लेगा खपनी दृष्टता के कारण बच सकते है ॥ ९। यह सब कुछ में ने देखा थ्रीर जितने काम धरती पर किये जाते है यव की मन संगाकर विचारा कि ऐसा समय द्याता दै कि एक मनुष्य के दूसरे मनुष्य के वश में रहने से उस की हानि होती है॥

१०। खीर फिर में ने दुष्टों की मिट्टी पाते देखा व्यर्थात् उन की कवर ते। वनी पर जिन्हा ने ठीक काम किया था से पवित्र स्थान से निकल गये थै।र उन का स्मरण नगर मेन रहा यद भी व्यर्थ ही है। १९। दुरे काम के दग्ड की छाचा फुर्ती से पूरी नहीं द्वासी इस कारण मनुष्या का मन व्या काम करने की इच्छा से भरा रहता है ॥ १२। चाहे पापी सी बार पाप करे खार खपने दिन भी बढ़ार ताभी मुमे निश्चय है कि जा परमेश्वर से हरते ग्रीर ष्यपने तर्द उस के सन्मुख जानकर भय मानते हैं चन का तो भला **घी दे**। ॥ १३ । पर दुष्ट का भला नही दाने का और इस की जीवनवर्षी काया लम्बी होने न पारगी क्योंकि यह परमेश्वर का भय नही मानता ॥ १८ । एक व्यर्थ वात पृथिवी पर दोती है अर्थात् ऐसे धर्मी दे जिन को दुष्टों के काम को योग्य दशा होती है और ऐसे दुए भी है विन की धर्मिया के काम के याग्य दशा होती है सो म ने कदा कि यद्य भी व्यर्थ द्वी है॥ १५। तव में ने आनन्द की मराद्वा इस लिये कि धरती पर मनुष्य के लिये, स्त्राने पीने और ग्रानन्द करने की

(१) मूल ने फपर। (२) मूल में सूरज की नीचे।

होाड़ कुछ श्रच्छा नहीं क्योंकि एस की जीवन भर में जो परमेश्वर उस को लिये धरती पर ठहराए उस को परिश्रम में यही उस को संग्र बना रहेगा ॥

१६। जब मे ने वृद्धि जानने खीर सारे दुःखभरे

काम देखने के लिये जा पृथियो पर किये जाते हैं

अपना मन लगाया कि कोई कोई मनुष्य रात दिन जागते रहते हैं, १७। तब में ने परमेश्वर का सारा काम देखा कि जो काम धरती पर किया जाता है उस की चाह मनुष्य नहीं पा सकता चाहे मनुष्य उस की खोल से परिश्रम भी करे तै।भी चस को न पाएगा घरन खुद्धिमान् भी काडे कि मै चसे समभूंगा ताभी वह उस की घाइ न पा 🚣, सकोगा॥ १। क्योंकि मै ने यह सब कुछ मन लगाकर विचारा कि इन सब बाता का भेद पाऊँ अर्थात् यह कि धर्मी और वृद्धिमान् लोग खीर उन के काम परमेश्वर के दाय में दें चादे प्रेम ही चाहे बैर मनुष्य नंदी जानता उन के आगी सब प्रकार की बाते हैं॥ २। सब घटनाएं सब की बराबर द्वाती दें धर्म्मी दुष्ट भले शुद्ध श्रश्रुद्ध यद्म करने थे।र न करनेहारे सभी की एक सी दशा देशती है सैसी भन्ने मनुष्य की दथा वैसा ही पापी की दया जैसी किरिया खानेहारे की दशा वैसा ही वह है जो किरिया खाते डरे ॥ ३। जो कुछ धरती पर किया जाता है उस में यह रक दीय है कि सब लोगों की रक सी दशा क्षेती है और फिर मनुष्यों के मन मे व्यार्ड भरी हुई है श्रीर उन के जीते जी उन के मन में बावलापन रहता है शौर पीके वे मरे हुस्रों में जा मिलते हैं। 8। क्योंकि उस को जी सब जीवता मे मिला दुशा दे। उस की भरासा है बरन जीवता सुता ता मरे दुर सिंह से बढ़कर है। ५। क्योंकि जीवते तो इतना चानते हैं कि इस मरेंगे पर मरे हुए कुछ भी नहीं जानते श्रीर न उन की बदला मिल सकता दै स्थोकि उन का स्मरण सिट ग्रया है ॥ ई। उन का प्रेम थीर उन का बैर थीर उन की हाह प्रव नाथ दे। चुके थ्रीर जी कुरू धरती पर किया चाता है उस में उन का फिर सदा लों कोई मारा न होगा।

<sup>(</sup>१) मूल में सूरल के नीचे।

थीर अपना दाखमधु मन से सुख मानकर पिया कर क्यों कि परमेग्वर तेरे कामों से प्रसन्न के चुका है। तरे वस्त्र सदा उजले रहें पीर तेरे सिर पर तेल की घटी न देा ॥ ९। अपने जीवन के सारे व्यर्थ दिन जो उस ने धारती पर तीरे लिये ठदराये है अपनी प्यारी स्त्री के संग्र अपने व्यर्थ जीवन के दिन विकास क्यों कि तेरे जीवन में और तेरे परिश्रम में जा तू धरती पर' करता है तेरा यही भाग है ॥ १० । स्रो काम तुभी मिले से। अपनी शक्ति भर करना क्योंकि अधीलेंकि में जड़ी तू जानेवाला हैन कामन युक्तिन चानन बुद्धि चलती है।

१९। में ने फिर कर धरती पर देखा कि न ती दै। इ में वेग दै। हनेहारे थीर न पुद्ध में शुरवीर जीतते है फिर न ते। वृद्धिमान् लेगा राटी पाते है श्रीर न समसवाले धन भार न प्रवीयो पर अनुग्रह दोता है वे सब समय बीर संयोग के वश में हैं। १२। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं चानता जैसे महिलयां दुखदाई जाल मे बसतीं बीर चिहियाएं फंदे में फंस्ती दें बैसे ही मनुष्य दुखदाई समय मे की उन पर अचानक था पहला है फंस जाते हैं॥ · १३। में ने घरती पर इस प्रकार की भी बुद्धि देखी दे थार घट मुक्ते बडी जान पड़ी। 98। अर्थात् एक केटा सा नगर या थीर उस में थी है दी लोग ये थै।र किसी बड़े राजा ने उस पर चढाई करके उसे घेर लिया थै।र उस के विनद्ध बड़े बड़े कीट बनाये॥ १५। खीर उस में एक दरिद बुद्धिमान् पुष्प पाया गया ग्रीर उस ने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया पर किसी ने उस दरिद्र पुरुष को समरण न रक्ष्या॥ १६। तब मैं ने कदा बुद्धि पराक्रम से उत्तम है तीभी उस दरिद की ख़िंह तुन्छ किई बाती है ग्रीर उस के वचन कोई नहीं सुनता॥

१०। बुद्धिमानों के वचन के। घीमे घीमे करे काते दें से। मूर्खीं के बीच प्रभुता करनेदारे के

 श चल यापनी राटी ब्रानन्द से खाया कर। जिल्ला जिल्लाकर कहने से प्रधिक सुने जाते है। १८। ख़ुद्धि खडाई के इधियारी से उत्तम है बीर रक पापी से बहुत भलाई नाथ देाती है। १०. १। मरी हुई मिक्खिया के कारण गन्धी का तेल यहने थार बसाने लगता है सीर घोडी सी मूर्खता खुद्धि और प्रतिष्ठा से मारी होती है। २। बुंद्धिमान् का मन दक्षिनी खार रहता पर मूर्ख का मन बाई श्रीर रहता है॥ ३। वरन जब मूर्ख मार्ग पर चलता है तब उस का मन काम मे नहीं याता थीर वह साना सब से कहता है कि मै मूर्ख हू॥ ४। यदि दाकिम का की। पतुक पर मझके ती यपना स्थान न क्वांडना क्योंकि घीरक धरने से बड़े बड़े पाप स्कत है ॥ ५। एक ख़राई है जो मै ने धरती पर देखी है सा दाकिन की मूल से दोती दुई जान पड्ती दै॥ ६। श्रर्थात् मूर्खे बड़ी प्रतिश के स्थानों से ठहराये जाते हैं स्थार घनवान लाग नीचे बैठते है। १। में ने दाने। की घोड़ी पर चढ़े थीर रईसें को दासें की नाई भूमि पर चलते दृश देखा है ॥ ८ । जी गड़हा खोदें की उम में गिरेगा थार का बाहा ते। हे उस का सर्प हसेगा ध र । जो पत्थर चठाए से। उन से घायल द्वारा। श्रीर जा लक्करी काटे उसी से कटने का डर दिशा॥ १०। यदि ले। बर भे। घा हा बीर मनुष्य उस की धार की पैनी न करे तब ती अधिक बल करना पहेगा पर काम चलाने के लिये ख़िंद्ध से लाभ दोता है। ११। यदि संत्र न दे।ने के कारण सर्प हसे ता पीके मन पठनेदारे की कुछ लाभ नदी॥ १२। खुद्धिमान् के खचने। के कारण अनुग्रद है।ता है पर मूर्ख थपने यचने के द्वारा नाश है।ते है। १३। उस की यात शारंभ में मूर्खता की थीर प्रन्त में दुखदाई वावलेपन की हाती है ॥ १८ । मूर्ख बहुत वाते बालता है ताभी काई मनुष्य नहीं जानता कि क्या देशा थै।र मनुष्य के पीड़े क्या डोनेवाला है से। कीन उसे वता सकता है। १५। मूर्खी के परिश्रम से श्रकावट ही होती है वह नहीं जानता कि नगर की कैंसे खाए॥ १६ । चे देश तुम पर

<sup>(</sup>१) मूल में सूरल के नीचे। (२) मूझ में तेरे हाब की करने के लिये।

<sup>(</sup>१) मूल में सूरज के नीचे।

हाय कि तेरा राजा सहका है खीर तेरे हाकिस प्रात काल को भोजन करते हैं ॥ १०। है देश तू धन्य है कि तेरा राजा कुलोन का पुत्र है खीर तेरे हाकिस समय पर भोजन करते हैं खीर यह भी मतवाले होने को नहीं बरन बल बढ़ाने के लिये॥ १८। खालस्य के कारण कत की कहिया दख जाती हैं खीर हाथो की सुस्ती, से घर चूता है॥ १९। भोज हंसी खुशो के लिये किया जाता खीर दाखमधु से जीवन को खानन्द मिसता है खीर रुपेयों से सब कुछ प्राप्त होता है॥ २०। राजा की मन ही मन भी न कीसना खीर न धनवान की खपने श्रम की कीठरी में भी कोसना क्योंकि की है स्वनेहारा जन्तु सम बात की प्रगट करेगा॥

११. अपनी भोजनवस्तु जल के जपर हाल दे ध्योंकि बहुत दिन के पोक्षे तू उसे फिर पास्ता।। २। सात बरन छाठ जनों को भी भाग दे क्योंकि तूनहीं जानता कि पृचियी पर क्या विपत्ति आ पडेगी॥३। बादल जल भर लाते हैं तब उस की मूमि पर **उ**यहेल देते हैं थीर वृक्ष चाहे दक्किल की स्रोर गिरे चाडे उत्तर की क्रोंर तामी जिस स्थान पर वृत गिरेगा वहीं पड़ा रहेगा ॥ ८ । जे। वायु की सुरिध रक्खेगा से। बीस बाने न पाएगा और से। बादली को देखता रहेगा से। लवने न पाएगा॥ ५। बैसे तून हीं चानता कि वायुक्ते चलने का क्या मार्ग द्दीगा श्रीर गर्भवती के पेट में द्वांहुयां किस रीति राती हैं वैसे ही परमेश्वर जी सब आहक करता है चस के काम को रीति तूनहीं जानता॥ ई। भेार की अपना बीस द्या थीर सीम की मी अपना हाथ न रोक क्योंकि तूनधीं जानता कि कीन सुफल धारा। बादे यद चादे छह वा दानीं के दानीं यन्के निक्रली ॥ ७ । उजियाला मनभावना देला है और धूप के देखने से खाखीं की सुख द्वाता है। ८। से। यदि मनुष्य बहुत बरस जीता रहे ते। उन सभी मे श्रानिन्दत ती रहे पर श्रन्धियारे के दिनीं

को भी मुधि रवखे क्योंकि वे बहुत होंगे के कुछ होनेहारा है से ठार्थ है।

ए। हे जवान अपनी जवानी में सानन्द कर सार क्षपनी जवानी के दिनों में मगन रह ग्रीर श्रपनी मनमानी चाल चल श्रीर अपनी श्रांखीं की दृष्टि के श्रन्-सार चल पर यह जान रख कि इन सारी बातीं के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा ॥ १०।, से अपने मन से खेद श्रीर अपनी देह से दुख दूर कर क्योंकि जवानी १२ श्रीर घटक व्यर्थ है। १। श्रयनी स्रवानी के दिना में श्रयने सिरजनहार की भी स्मरण रख कि अब लों विपति के दिन बीर वे वरस नहीं काये जिन में तू कहेगा कि मेरा मन इन में नहीं लगता। २। तब मूर्ण श्रीर प्रकाश श्रीर चन्द्रमा श्रीर सारागण श्रंधेरे हैं। जाएंगे श्रीर वर्षा है।ने के पीछे बादल फिर छिर ब्राएंगी ॥ इ। उस समय घर के पद्दरस कार्पेगे श्रीर बलवन्त भुकींगे श्रीर पिसनदारियां घोड़ी रहने को कारण काम छोड़ देंगी और मरीखों में से देखने-हारियां श्रंघी है। जारंगी ॥ १। श्रीर सहक की थोर के कियाड़ बन्द होंगे श्रीर चक्की पीसने का शब्द धीमा हाता श्रीर तड़के चिडिया बीलते ही नीद खुलेगी थीर सब गानेहारियां का शब्द धीमा हा जाएगा ॥ ॥ । फिर जा संचा हा उस से भय खाया जारगा श्रीर मार्ग में हरावनी वस्तुरं मानी जाएंगी थीर खादाम का पेड़ फूलेगा थीर टिड्डी मी भारी लगेगी और भूख बढ़ानेहारा फल फिर काम न देशा खोकि मनुष्य खपने सदा की घर की जानेहारा होगा और राने पीठनेहारे सहक सदक फिरेंगे॥ ६। उस समय चांदी का तार दे। ट्रक वीगा और मीने का कटोरा टूटेगा थीर मेाते के पास घड़ा फूटेगा धीर क्यूगड के पास रहट ट्रट जारगा ॥ 9 । तब मिट्टी स्यों की त्यों मिट्टी मे मिल जाएगी थीर खात्मा परमेश्वर के पास जिस ने उसे दिया लीट जारगा॥ ८। सभा का उपदेशक कश्ता है कि सब व्यर्थ हो व्यर्थ सब कुळ व्यर्थ है। र । धीर फिर सभा का उपदेशक जी ख़ुद्धिमान् था

<sup>(</sup>१) मूल में नींद से चठा जाएगा। (३) मूल में गाने बजाने की सब बेटिया नीची किई जाएँगी।

मनभावनी वात योजकर निकासता था श्रीर ये वातें मनी दे जो सीधाई से लियी गई थी।

इस लिये यह प्रजाको ज्ञान सिराता रहा थीर मिलती है ॥ १३ । थीर फिर हे मेरे पुत्र चीकसी कान लगाकर थै।र पूरुपारू करके यहुत से नीति- इन्दीं से सीख यहुत पुस्तको की रखना का श्रन्त वजन क्रम से रखता था ॥ १० । सभा का उपदेशक नहीं दोता कीर बहुत पाठ करने से देह यक जाती है ॥

१३। सब कुछ सुना गया अन्त की वात यह है कि परमेश्वर का भय मान थ्रीर उस की १९। युद्धिमानों के यसन पैनों के समान होते हैं | बाजाओं की पाल क्योंकि सब मनुत्यों का काम यही थ्रीर सभायों के प्रधानों की बातें गाडी हुई कीलें | है।। १८। यीर परमेश्वर सब कामों का थ्रीर सब गुप्त के सरीखी है से। एक ही चरवाहे की खोर से वाता का चाहे व मली हा चाहे घुरी न्याय करेगा।

### १ • श्रिष्ठगीत जो मुलैमान का है।

२। हू पपने मुद्द से मुक्ते चूम वर्षेकि तेरा प्यार दाखमधु से उत्तम है। इ। तेरे भांति भांति के तेल का सुगन्ध उत्तम है

तेरा नाम ब्रहाया हुया तेल सा रै इस कारण कुमारिया तुम से प्रेम रखती हैं॥ ४। मुभी खीच इस तेरे पीछे दीईंगी राजा मुक्ते प्रन्त पूर में ले प्राया है दम तेरे कारण मगन थार बार्नान्दत होगी इम दायमधू से खोधक तेरे प्यार की चर्चा करेगी

सच्चे मन से वे तुम से प्रेम रायती हैं। ध । दे यदशलेम् की स्त्रिया मै काली ता हूं पर सुन्दर हू केदार् के तंबुकों के सरीकी सुलैमान के पटे। के समान हू ॥ ६। इस कारण सुक की न निदारना कि मे काली सी ह

में धूप से भूतस गई। मेरे यमे भाई मुक्त पर क्रोधित हुए उन्दे। ने मुक्त की दाख की बारिया की रखवालिन ठद्याया अपनी निज दाख, की यारी की रखवाली मै करने न पाई॥ **। ऐ मेरे प्राच**िषय मुन्ते बता कि तू अपनी भेड़यकरियां कदां चराता श्रीर दे। यदर की कर्षा वैठाता है मै वयों तेरे संगिया की भेडवकरिया के पास क्यों प्रंघट काळे दुए चलनेहारी सी द्वाज ॥ द। दे स्त्रियों में सुन्दरी यदि तू यह न , जानसी दे। ता भेडयकरियों के खुरे। के चिन्दें पर चल खीर चरवादों के घरे। के पास स्नपनी वक्तरियों की घाँच्यां चरा ॥ ए। दे मेरी प्यारी में ने तुसे फिरीन के रथों में जुते दूर घोडों से उपमा दिई है॥

१०। सेरे गाल यन्दी के बीच

<sup>(</sup>१) मूल में सूर्य ने मुक्ते जलाया।

थीर तेरा गला रही की कारठी के कारण क्या ही मुन्दर लगता है। ' १९। इस तेरे लिये चांदी के छोर मिलाये हुए साने की लंडियां वनवारंगे॥ १२। राजा अपनी मेज के पास वैठा हुआ। था कि मेरी जटामाची का सुगन्ध फैलने लगा ॥ १३। मेरा प्यारा मेरे लिये गन्धरस की पाटली ठप्टरा है की मेरी क्वांतियों के बीच मे पही रहे॥ 98। मेरा प्यारा मेरे लिये मेहदी के फूला का रेसा गुच्छा है जा रन्गदी की दाख की वारियों मे होता ॥ १५। तू युन्दर है हे मेरी प्यारी तू युन्दर है तेरी प्रार्ख कबूतरी की सी है। १६। हे मेरे प्यारे तू कुन्दर ग्रीर मनभावना है थीर इमारा विकीना इरा है। १९। देवदार इमारे घर की कांद्रया थीर सनीबर हमारी कत के बरगे है।

#### 🔾 🎝 भारीन् देश का केसर

श्रीर तराइयों में का से सन फूल हूं॥

>। जैसे से सन फूल कटीले पेड़ों के बीच वैसे मेरी प्यारी श्रीर युवातियों के बीच है॥

ड। जैसे सेव का वृत्त जाली वृत्ती के बीच है॥

डे। जैसे सेव का वृत्त जाली वृत्ती के बीच है

में सम प्यारा श्रीर जवानों क बीच है

में सम की हाया में हांपंत है। कर वैठ गई

श्रीर सम का फल मुक्ते खाने में मीठा लगा॥

8। वह मुक्ते दाखमधु पीने के घर में ले श्राया
श्रीर सम का जा कारहा मेरे कपर फहराता था
सा प्रेम था॥

थ। मुभे मूखी दाखें से सभाला सेव खिलाकर खज़ दो

क्यों कि मे प्रेम से विवश हू॥ ६। उस का यार्था द्वाय मेरे सिर के नीचे है

(१) मूल में, बीमार।

श्रीर वह श्रपने दोइने हाथ से मुभे श्रालिंगन - कर रहा है॥ । हे यहशसेम् की स्त्रिया में तुम से चिकारिया थीर मैदान की इरिकियों की सेह धराकर कहती ह कि जब लों प्रेम आप से न उठे तब लें उस की न उसकाष्ट्री न जगाश्री॥ ८। मेरे प्यारे का शब्द सुन पड़ता है देखे। वद्य पहाडों पर कूदता श्रीर पहारियों पर फान्दता हुआ आता है। ए। मेरा प्यारा चिकारे वा जवान हरिन के समान है देखे। वह इमारी भीत के पीछे खड़ा थार खिडांकयां से काकता थीर संसरी से ताकता है। १०। मेरा प्यारा मुक्त से कह रहा है हे मेरी प्यारी हे मेरी सुन्दरी उठकर चली था। ११। क्योंकि देख कि जाड़ा जाता रहा मेह कूट गया छै।र स्नाता रहा है॥ १२। पृथियो पर फूल दिखाई देते चिङ्गों के बोलने का समय या पहुचा श्रीर हमारे देश में पिगहुक का शब्द सुनाई देता है॥ ९३। श्रंजीर पक्तने लगे, श्रीर दाखलताएं फूलती श्रीर सुगन्ध दे रही हैं हे मेरी प्यारी हे मेरी सुन्दरी सठकर चली था। 98। हे मेरी कबूनरी है छांग की दरारा थीर चठाई की माडी में रहनेहारी ष्रपना मुख मुभे दिखा व्यपना खेलि सुभे सुना क्यों कि तेरा खोल मीठा और तेरा मुख सुन्दर है। १५। चे। होटी लेामंडिया, दाख की खारिया का बिगाइती है उन्हें पकड़ ले।

क्यों कि इमारी टाख की बारियों में फूल लगे हैं।

१६। मेरा प्यास मेरा है, श्रीर में उस की हूं

<sup>(</sup>१) मूल में लागडिया खाटी लामहिया।

यद चपनी भेरपकरिया से सम पृत्तीं के यीच घराता है। 40। जय में दिन का ठरहा समय न आए थीर हाया सम्बो दीते हैं.ते किट न जाए तय में है मेरे प्यारे फिर शीर उस जियारे या जवान प्रतिन के समाग धन हो। वेतर्' के पदाहों पर फिरता है। ॥

क्षाने प्राराधिय की कुठ्ती रही
म उसे कुठती तो रही पर पामा नही ॥

> । भ न कहा में उठकार नगर में
खार सहका चौर चीकों में घूमकर
खाने प्राव्यापिय की कुठ्ती
में उसे कुठती तो रही पर पामा नही ॥

इ । की पहन्य नगर में घूमते हैं में। मुक्ते मिने
में ने उन ने पूहा क्या तुम ने मेरे प्राव्यापिय की
देखा पे ॥

१ । मुक्त की उन के पास में खाई हुए घोड़ी ही
देर हुई

कि मेरा प्राक्षिय मुक्त मिला

में ने उस की पकड़ लिया

थीर खब की उसे ब्रुवनी माता के घर
प्रधात बापनी जननी की केंग्डरी में न से खाई
ताब की उस की जान न दिया ॥

५ । द यहणनेम् की स्वियो में सुम में
चिकारिया थीर मैदान की शरिकियो की सीए

धराकर कहती हू कि जब ली प्रेम आप से म उठे तब ली उस की म स्वकाखी न जगायी॥ इं। यह क्या है जा धूर्ए के रामी के सरीखा गन्धरस भार लायान से मुगन्धित खीर ट्यापारी के स्व भारत की युक्तनी लगाये हुण जगल से निकला खाना है॥ ए। देग्या यह मुलैमान की पालकी है उग की चारों खार साठ और सल रहे है का प्रयाशन् के प्रार्थीरा में वे हैं। द। ये सब की सब तलबार बांधनेहारे श्रीर युद्ध की विद्या सीखे है एक एक पुरुष रात की हर की मारे क्षांच पर तलवार लटकाये हुए रहता है। र। मुलेमान राजा ने गक मधाहील संयानान के फाठ का यनवा लिया है। 90। उम ने उस के प्रभे चान्दी के उस का मिरदाना साने का फीर गड़ी पर्गवानी रंग की यनकाई थीर इस के बीच का स्थान यस्त्रलेस् की स्त्रियों की ग्रीर से प्रेम से अड़ा गपा है n १९। दे स्थिन की स्थिया निकलकर सुलैमान रावा पर दृष्टि करे। वेखा वह वही मुक्कट पहिने हुए है जा उस की माता ने उस के विवाह के दिन थीर उस के मन के यानन्द के दिन उस के सिर पर रक्खा है ॥

8. हो मेरी प्यारो तू मुन्दर में तू मुन्दर है

तेरी श्रांद्र तेरी लटां के बीच में क्यूतरीं की सी दिराई देती है तेरे बाल उन बकरियों के भुगड़ के समान है जी गिलाइ पहाड़ के ठलान पर लेटी एई देख पहती हो।

२। तेरे दाना उन जन कतरी हुई मेहियों के भुगड़ के समान हैं
जो नदाकर कपर खाती हों
भीर जुड़वां जुडवां होती है
थीर उन में से किसी का साथी नहीं जाता रहा।
इ। तेरे दें जिल्ली को रंग की छोरी के ममान है

कार तरा मुद्द सकाला ए तेरी कनपाँटयां तेरी लटों के मीचे क्रमार की फांक सी देख पहली हैं।

<sup>(1)</sup> प्रवात् प्रस्ताह ।

8। तेरा गला दाकद के गुम्मट के समान है
 को कुर्सी पर कुर्सी बना हुया ही।
थै। तिस पर इक्षार ठार्ल टंगी हुई ही।
सब ठालें ग्रुरवीरी की हैं॥
भे। तेरी दोना क्षांतियां मृगी के देा जुड़वे बच्ची
के सरीखें दे
चेता सेसम फूलें के बीच घरते हों॥
६। जब लें दिन ठयहा न हो खीर काया
लम्बी होते होते मिट न चाए
तब लें मे गान्धरस के पहाड़
खीर लेखान की पहाड़ी पर चला जाकगा॥
१। दे मेरी प्यारी तू सर्वाङ्ग सुन्दरी है
तुम में कुछ पय नहीं॥

द। हे दुरिदन तू मेरे संग लवाने।न् से मेरे संग लवानीन से चल तु खमाना की चे।टी पर से श्रनीर खैार देमीन की चाटी पर से विदेश की गुफाओं से चीतों के पहाड़ों पर से दृष्टि कर ॥ र । हे मेरी बहिन हे मेरी दुव्हिन तू ने मेरा मन मोद्द लिया तू ने अपनी आखों की एक ही चितवन से थीर अपने गले की एक हो काठी से मेरा इदय मोर लिया है। १०। हे मेरी विद्यन हे मेरी दुव्हिन तेरा प्यार क्या ही मनाहर है तेरा प्यार दाखमधु से क्या ही इतम है ' ग्रीर तेरे तेलें का सुगन्ध सब प्रकार के मसासें के राग्ध से क्या ही खळहा है। १९। हे टुल्हिन तेरे हाठी से मधु टपकता है तेरी जीभ के नीचे मधु ग्रीर दूध रहते है धीर तेरे अस्त्रों का सुगन्ध लवानान् का सा है। पः। भेरी बहिन मेरी दुव्हिन किवाद लगाई दुई वारी कियाड़ यन्द्र किया दुव्या साता कीर काप

लगाया हुआ करना है।

पइ। तरे अकुर उत्तम उत्तम फलवाली अनार की वारी से हैं में इसी खीर जटामासी, पह। जटामासी ग्रीर केसर लेखान के सब माति के पेड़े। समेत वच बीर दारचीनी गान्धरस आगर आदि सब मुख्य मुख्य सुगन्धद्रव्य होते हैं॥
पश। तू वारियों का सेता फूटते हुए बत का कूआ खीर सबानान से बहती हुई घारार है॥

१६ । हे उत्तर्राइया जाग स्त्रीर हे दिक्खनहिया चली था मेरी बारी पर बहा जिस से उस का सुगन्ध फैले मेरा प्यारा अपनी बारी में आकर अपने उत्तम उत्तम फल खा ले ॥

मेरी बहिन हे मेरी दुरिहन में खपनी
बारी में खाया हू
में ने खपना गन्धरस कीर बलसान चुन लिया
में ने मधु समेत कता खा लिया
में ने दूध कीर दाखमधु पी लिया
है सीगया तुम भी खासी
है प्यारी पिया मनमाना पिया।

ह प्यारा पिया मनमाना पिया।।

२। मैं सीती हुई तो थी पर मेरा मन खागता था

मेरे प्यारे का बोल चुन पहा वह खटखटाता है

हे मेरी बहिन हे मेरी प्यारी है मेरी कबूतरी

है मेरी विमल मेरे लिये द्वार खोल दे

क्योंकि मेरा सिर खेस से भरा है

श्रीर मेरी लटें रात में गिरी हुई बून्दों से

मीगी हैं॥

३। मैं ने खपनी कुर्ती उतार डाली में क्योंकर

उसे फिर पहिनू

में ने खपने पांत्र धोये में क्योक्तर उन्हें फिर मैला कर्ष ॥  8 । मेरे प्यारे ने कावना द्वाच कियात के केंद्र से भीतर खाल दिया

सीतर डाल दिया
तय मेरा दृदय उस के कारण घयराने लगा ॥
५। में खपने प्यारे के लिये द्वार खोलने को उठी
कीर मेरे दायों से गधरस
खीर मेरी खंगुलिये। पर से टपकता दृखा गंधरस
येग्रहे को मूठों पर टपकता था ॥
६। में ने खपने प्यारे के लिये द्वार तो खोला
पर मेरा प्यारा फिरके चला गया था
लय घद घोलता था तब मेरा जी ठिकाने न रदा
में ने उस की दूका पर न पाया
में ने उस की पुकारा पर घद न घोला ॥
०। जी पदचर नगर में घूमते दें से मुक्त की मिले
चन्दों ने मुक्त की पीटकर घायल किया
गदरपनाद के पदच्यों ने मेरी चट्टर कीन

देयक्श्रलेम् की स्त्रियो मे तुम को से। द्यापा स्वापा स्वाप

ती उस की वताकी कि मै वेम से विवय हू॥

रं। चे स्त्रियों में सुन्दरी तेरा प्यारा श्रीर प्यारों से किस बात में उत्तम चै तेरा प्यारा श्रीर प्यारों से किस बात में उत्तम चै कि तू इम को ऐसी सेाइ धराती चै॥

१०। मेरा प्यारा गोरा थीर लाल सा है घट दस एकार में उत्तम है॥ १९। उस का छिर चीखा जुन्दन सा है उस की सटे लटकी हुई बीर काले कीये की नार्स् काली हैं॥

पः। उस की यांखी नदीतीर के कबूतरी के समान हैं

ये दूध से धोई दुई श्रीर श्रपने गोसकों में ठीक सड़ी दुई दें॥

१३। उस के गाल यलसान की कियारियों या सुगंधी पेड लगाये दृष टीलें के समान दें उस के दें ठ से।सन फूल दें जिन से टपकता दुया गंधरस टपकता दे॥

98। उस के राथ फीरीजा चड़े दुर साने के कियाड दे

उस का पेट नीलमें से जड़े हुए शामीदांत का है।

१५। उस की टांगें कुन्दन की कुॉर्सेगे पर वैठाये दृष् संगमर्मर के खंभे दे

यह देखने में सवानान् थीर देवदार वृत्ती श उत्तम है।

९६। उस का घोल पति मधुर दे वद सर्वाङ्ग सनमावना दे

चे यदश्लेम् की स्त्रिया मेरा प्यारा ग्रीर संगी रेसा ही है ॥

है हो स्त्रिया में मुन्दरी तेरा प्यारा कदां गया

तेश प्यारा कदां चला गया हम तेरे सा दीकर इस की डूंडें॥

२। मेरा प्यारा अपनी यारी भर्यात् अलसान की कियारियों में उत्तर गया

कि वारी में खपनी भेड़बक्तरियां चरार श्रीर सेमिन फूल तोडे॥

इ। में खपने प्यारे की दू शीर बह मेरा है बह जपनी भेड यकरिया सासन फूलें। के बीच खरासा है॥

ह मेरी प्यारी तू तिसी की नाई सुद्धरी
 यद्यालेम् के समान फबनेदारी

थीर अधडे फदराती हुई चेना की चरीखी भयंकर है॥

ध । अपनी आंखें मेरी खोर से फेर ले क्योंकि में उन से द्वार गया दू

तेरे वाल ऐसी वकारेयों के सुगड़ के समान है की जिलाइ के उलान पर लेटी हुई देख पहती

६। तेरे दांत ऐसी मेड़ें। की भुगड की समान हैं

(१) मूल में तालू।

को नहाकर कपर खाती हैं। थै।र जुड्छा जुड्छा हाती हैं थार उन में से किसी का साथी नहीं जाता रहा। **छ। तेरी कनपांटियां तेरी लटों के नीचे** श्रनार की फांक सी देख पहती है। द। साठ रानिया श्रीर श्रस्की सुरैतिने खीर असख्य कुमारियां हैं॥ र । मेरी कब्रतरी मेरी विमल एक ही है घड ग्रपनी माता की एकली है घइ अपनी जननी की दुलारी है स्त्रियो ने उस की देखकर धन्य माना ं रानियों थीर युरैतिनों ने देखकर उस की प्रशसा किर्द ॥ १०। यह कीन ये जा पह की नाई दिखाई वद चढ़मा के समान सुन्दर मूर्व्य के सरीखे निर्मल थीर भगडे फदराती दुई सेना की रीति भयंकर देख पहती है॥ ११। में अखराट की वारी में उतर गर्इ कि नाले में को अकुर देखें धीर देयूं कि दाखलता में कली लगी थीर अनारों में के फूल खिल गये है कि नहीं॥ १२। तव अपने जनजाने में मन ही मन व्यपने फुलीन जातिभाइया के रथ में वैठाई गई॥ १३। लाट ग्रा लाट ग्रा दे ग्रूलिम्मन<sup>1</sup> लीट श्रा लीट श्रा कि इम<sub>ि</sub>तुम पर द्राष्ट्र करे गूलीमन में तुम किम वात पर द्राष्ट्र करागी

कुलीन पुरुप की पुत्री तेरे पांच पनोहियों में स्था ही सुन्दर है तेरी चाघें की गोलाई ऐवे प्रलंकारें के समान है

माना महनैम् के नाच पर॥

चेर कारीगर के बनाये हुए हों। २। तेरी नामि माना गोल कटोरा है जो। मसाला मिले हुए दाखमध्र से पूर्ण हो। तेरा पेट से।सन फूली से घिरे हुए गोइ के छेर के समान है। इ। तेरी दोनी क्तिया मृगी को दो जुड़ै। इं खच्ची को समान है। ४। तेरा ग्राचा डाघीदांत का ग्रम्मट है तेरी स्रार्ख देश्वे।न् के उन कुगड़ों के समान हैं ना बत्रव्यीम के फाटक के पास है तेरां नाक सवाने।न् के उस गुम्मट के सरीखी है जिस का मुंह दिमश्काकी श्रीर है। **५ । तेरा विर कर्मेल् के समान** है थीर तेरे स्थिर के सटके दुण बाल अर्गाञानी रंग को कपड़े की समान हैं राजा उन लटों में बंधुका है। गया है। ६। हे प्रिये तू सुख के लिये कैंसी सुन्दर कीर कैंसी मनादर है। छ। तेरी डील खूलर की भी थीर तेरी क्रांतियां दाख के गुच्कें की देख पड़ती हैं। ८। में ने कहा में खूलूर पर चठकार उस की डालियों की पकडूगा त्व तेरी कातियां दाख के गुक्कें के श्रीर तेरी नाम का सुगंध सेवा के समान ९। ग्रीर तेरा घेाल उत्तम दाखमधु से मेल को मेरे प्यारे के लिये ठीक उग्रहेला जार ' थीर सेवे हुस्रों के होंडे। में भी धीरे धीरे वहें 🛭 ९०। में अपने प्यारे की हूं

११। हे मेरे प्यारे चल हम मैदान में निकल कारं

१२। इस सबेरे उठकर दाख की वारियों में चर्ल

श्रीर उस की लालसा मेरी ग्रीर है।

कीर गांवीं में रात वितार ॥

<sup>(</sup>१) मर्थात् यानिकार्

<sup>(</sup>१) मूल में रे प्रेमः। (२) मूल में तालू। (६) मूल में घरि।

हम देखें कि दायलता में फली लगी थीर फूस दिलें थीर थनार फूने है या नहीं यहां में गुफ्त की अधना प्यार दिग्गालंगी ॥ १३। दोदाफलों का मुगंध था रहा है थीर हमारे द्वारी पर क्या नये क्या पुराने सक भौति के उत्तम फल हैं जी में में सेरे प्यारे तेरे लिये रण छोड़े हैं ॥

दिक दिला दिला कि तू मेरे भाई के बमान देला विस ने मेरी माता की कारियों की पिया है। मे तुमे बादर भी पाकर चूमती देश के पेरी निन्दा न करता ।

> । में तुम्म की कपनी माता के घर से चलती देश तुम्म की क्यांनी माता के घर से चलती देश तुम्म की क्यांनी माता के घर से चलती की तुम्म मचाना मिला हुआ दाप्तमधु बीर प्रयमे मनारी का रम पिलाती,

इ । उम का बायां द्वाय मेरे निर के नीचे देशना प्रीर घट अपने द्वारी हाय मेरे मिर के नीचे देशना प्रीर घट अपने द्वारी हाय मे मुके आनिंगन करता ।

8। दें यदणलेन् की स्थियों में शुम की सेंद

धराती हूं

कि बब लों प्रेम खाय में न चटे

तब लों उन की न उमकाखी न ब्रागांखी ॥

५। यह कीन है जो अपने प्यारे पर उटगी हुई

ध्याल में चर्ली जाती हैं॥

मैद्र की पेड के नीचे में ने तुक्ते ज्ञााया

धरी तेरी माता ने तुक्ते ज्ञेन टाला

धरी तेरी जननी की पीड़े लगीं॥

६। मुक्ते मुद्दा की नाई खपने दृदय पर

मुक्ते मुद्दा की नाई खपनी घांच पर गय

घ्योंकि प्रेम मृत्यु के तुत्य सामर्था

थार ससन वधीलोक के ममान निट्र है

(१) भूल में त्री।

थै।र न मदानदें। में भी दूध संकता है चादे कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की सन्ती है तीभो घर णत्यना सुऋ ठवरेगी ॥ ८। एमारी एक होटी बहिन है विम की कातिया यभी नहीं उमरी विम दिन एमारी यदिन के व्याद की बात सरो उम दिन दम् उस के लिये प्रया करें॥ र । यदि यए जहरपनाए ठएरे ता धम उस पर चांदी का कंगूरा वनाएंगी बीर याँव वट फाटन का किवाइ ठटरे ती प्रम उस पर देवदान की लकही के पटरे लगाएंगे ॥ 90 । मे तो शहरपनाद जीर मेरी कातियां उस के गुम्मट ठइरीं दम लिपे में अपने प्यारे की दृष्टि में शानित पानेषारी सी था गर्द हु ॥ १९। बारदामान् में मुलैमान की दाख की वारी हुई वम ने यह दाख़ की यारी रख़वाला की सैंपी थीर गफ एक रखवाले की उस के फलें के लिये चांदी के एलार एलार ट्वार ट्वारे देने पहे ॥ १२। मेरी निज दाय की बारी मेरे साम्दने है ये मुलेमान एजार ती तुकी की थीर उस की फल को रखवाली की दी सी मिलेंगे ॥ १३। त्र जे। खारियों में रहती है मगी लेगा तेरा द्याल सुनने की ध्यान दे रहे हैं वसे मुभा की सुना॥

१४। दे मेरे प्यारे फ़ुर्ली कर

थीर मुगन्धहरवा के पराद्वीं पर

चिकारे या खयान शरिन के सरीखा वन ॥

चस की लपट प्राप्त की सी लपट वरन बाह ही की स्वाला है॥

०। प्रेम ते। यहुत जल से भी नही युक्तता

## यशायाह् नाम पुस्तक।

बीर यह्यालेम् के विषय में चिकायात् याताम् प्राटाज् में पाया ॥

२। हे स्वर्ग धुन खैार दे पृथिवी कान लगा क्योंकि यदीया कदता है कि में ने यालबच्ची का पालन पोप्या किया थीर उन की यकाया भी थीर उन्हों ने मुक्त से बलवा किया है। ३। वैल ता अपने मालिक की बीर ग्रदश अपने स्वामी की चरनी की परिचानता है पर इसाग्ल सुके नहीं जानता थार मेरी प्रजा साच विचार नहीं करती॥

४। ज्ञाय यद जाति पाप से कैसी भरी है यद समाज अधर्म से कैसा लदा हुआ है इस यंग्र के लाग कैसे कुकर्मी है थीर ये लहकेयाले कैसे विगारे हुए है उन्हों ने बदोवा की क्षेत्र दिया खार इसारल् को पवित्र को सुरू जाना है वे विराने वनकर पीछे इट गये हैं ॥ ४। तुम क्यों क्षियक बलवा कर करको याधिक मार खाना चाहते हा तुम्हारा सिर घावों से भर गया थीर तुम्हारा सारा दृदय दु ख से भरा है। ई। नख से सिख लो कहीं कुळ प्रारीग्यता नहीं चेट ग्रीर कोडे की मार के चिन्द थीर उडे हुए घाव हैं जे। न दवाये न वॉधे न तेल लगाकर नरमाये गये है॥ ७। तुम्हारा देश चनडा हुआ तुम्हारे नगर फूंके हुए हैं तुम्हारे खेती की परदेशी लोग तुम्हारे देखते ही खा रहे हैं। बह परदेशियो से नाम किये दुर देव के समान उजाड़ है। द। थ्रीर सिय्योन्<sup>र</sup> दाख की वारी में की भी पढ़ी वा कलड़ी के खेत में की क्वपरिया वा चिरे दुए नगर

(१) मूस में सिन्धाम् की बेटी।

के समान श्रक्तेली खड़ी है॥ १। यदि सेनाया का १. त्रामास् के पुत्र यशायात् का दर्शन यहीया एमारे थीड़े से लेगी की न यचा रखता जिस की उस ने बहुदा ती दम सदीम् की समान दी जाते थीर अमारा के ं सरीयो उद्दरते ॥ १० । दे सदीम् की न्याइया यदीका थीर हिज्किया इनाम यहूदा के राजायों के दिनों का वचन सुना है यामारा की प्रजा इमारे परमेश्चर की शिक्षा पर कान लगा॥ ११। यद्दीया यह कहता दि कि तुम्हारे यहुत से मेलव्यलि मेरे किस काम के हैं मे तो मेठी के हामवलियों से खीर पीसे हुए पशुक्रीं की चर्ची वे बचा जाया हूं, मे यहहा या भेड के बच्चों या बक्तरी के लेलू से प्रस्त महीं देशता ॥ १२ । तुम जो खपने मुंद मुमे दिखाने के लिये जाते फ़ार मेरे फ़ांगनी की पांच से रैदित है। यह तुम से कीम चाहता है ॥ १३ । व्यर्थ प्रतुविस फिर मत से थाया ध्रप से मुक्ते चिन खाती है, नये चाद श्रीर विश्रामदिन का मानना श्रीर समाश्री का प्रचार करना यह मुक्ते धुरा लगता है महासमा के साय ही साय प्रनर्थ काम करना मुक्त से सदा नही जाता ॥ १८ । तुम्हारे नये चादी थीर नियत पर्द्यो के मानने से में सी से दैर रखता हूं, वे सब मुक्ते भार जान पहते हैं में उन की सहते सहते उकता गया ॥ १॥ । जब तुम मेरी छोर टाच फैलाफी तब मै तुम से मुख फेर लूंगा तुम कितनी ही प्रार्थना क्यों न करा तीओं में तुन्दारी न सुनूंगा क्योंकि पून करने का दीप तुम्दे लगा है ॥ १६। अपने की धोकर पवित्र करे। मेरी बांग्रों के साम्दने से अपने बुरे कामी की दूर करी थागे की बुराई करना कोह दो, १०। मलाई करना सीखा यद से न्याय करा वयद्रवी की सुधारा वयसूर का न्याय वुकाची विधवाका मुक्तद्वमा लङ्गे॥

<sup>(</sup>१) मूल में खिया। (२) मूल में तुम्हारे हाथ सून से भरे हैं। (३) मूल में न्याय पृक्षा।

१८। यहीधा कहता है कि आओ हम आपस में घाटिक्वाद करें तुम्हारे पाप चाहे लाही रङ्ग को है। तैमी वे हिम की नाई उनले ही जाएंगे ग्रीर चाहे लाल रङ्ग के ही तैमी वे कन के सरीखे ही जाएंगे॥ ९८। यदि तुम प्रस्तृ चेक्कर मेरी माने। तो इस देश के उत्तम पदार्थ खाओगे॥ २०। श्रीर यदि तुम न माने। श्रीर वलवा करें। तें। तलवार से मारे जाश्रोगे, यहीवा का यही वचन है॥

२१। जी नगरी सती थी से क्यों कर व्यक्तिसारित हो गई वह न्याय से भरीपूरी ती थी और धर्मा ही उस में पाया जाता तो था पर अब उस से दत्यारे ही पाये जाते हैं ॥ २२। तेरी चादी धातु का मैल हा गई तेरे दाखमधु में पानी मिल गया है ॥ २३। तेरे हा किम इठीले थीर चेरों से मिले हैं वे सब के सब चूस खाने होरे थीर मेंट के लालची है थीर न ती वे वपमूर का न्याय करते थीर न विधवा का मुकटुमा अपने पास खाने देते है ॥

२४। इस कारण प्रभु सेनायों के पद्दीया इसारल के शक्तिमान की यह वाशी है कि सुना में अपने श्रृत्यों के। दूर करके शांति पाकंगा थीर थपने वैरियों से पलटा लुंगा॥ २५। खीर में तुक पर फिर चाच वकाकर तेरा धातु का मैल पूरी रीति से भस्म कर्षेगा श्रीर तेरा रांग्रा पूरा पूरा दूर कर्षेगा ॥ ३६ । थीर में तुम में पहिले की नाई न्यायी थीर बादि-काल के समान मंत्री फिर ठएराजंगा उस के पोछे तू धर्मपूरी थार सती नगरी कहाएगी। = १ थार सिय्यान् न्याय के द्वारा श्रीर जैं। उस में फिरेंगे से धर्म के द्वारा हुडा लिये जाएंगे॥ २८। पर वलवाइयों थीर पापियों का एक यंग नाम देशा थीर जिन्हों ने यहावा को त्यामा है उन का अन्त हो जाएमा ॥ २९ । स्रीर जिन बांबवृद्धां से तुम प्रीति रखते से उन से वे लिक्जित होंगे, जिन वारियों से तुम प्रसन्न रहते थे उन के कारण तुम्हारे मुंह काले देंगी॥ ०। क्योंकि तुम पत्ते मुक्तीये द्वर वांबवृत्त के ग्रीर अना जल की वारी के समान दे जायोगे॥ ३१। यार वलवान् ता सन थार उस का काम् चिंगारी

१८। यहोधा कहता है कि श्रास्रो हम श्रापस विनेगा से। वे दोनें। एक साथ जलेंगे श्रीर कीर्ड बादविवाद करें तुम्हारे पाप चारे लाही रङ्ग वृक्तानेदारा न होगा॥

## २ श्रीमास् के पुत्र यशायाह् का व्यवन जिस्त का दर्शन उस्में यहूदा श्रीर यस्थलेस के विषय पाया॥

२। ऐसा होगा कि अन्त के दिनों में यहावा को भवन का पर्वत सब पहाड़ों पर द्रुढ़ किया जाएगा थै।र सब पहास्थिं से श्रधिक दंवा किया जाएगा थीर हर जाति के लेगा धारा की नाई उस की थोर चलेंगे ॥ ३। श्रीर बहुत देशें के लेगा जारमे थार जारर में कहींगे कि बाबी हम यहीबा को पर्वत पर चक्कर याकुष को परमेश्वर को भवन में जाएं तब वह इम की खपने मार्ग सिखारगा श्रीर इस उस के पथा पर चलेंगे क्योंकि यहे।बा की व्यवस्था सिय्योन् से ग्रीर उस का वचन यदशलेस् से निकलेगा। ४। वह जाति जाति का न्याय करेगा थार देश देश के लोगों के कगही की मिटारमा से। वे बापनी तलवारें पीटकर इस के फाल ग्रीर अपने भालों की इंस्पि वनारंगे तब एक जाति दूसरी जाति के विच्छ तलवार फिर न चलारागो थै।र लेगा आगे की युद्ध की विद्या न सीखेंगे ॥

धा से याकूब के घराने था सम यद्दोवा के प्रकाश में चले ॥ ६। तू ने अपनी प्रका याकूब के घराने की त्यारा दिया है क्यों कि व पूर्त्वियों के द्यवहार पर तन मन से चलते और परदेशियों के साथ हाथ मिलाते हैं ॥ ७। उन का देश खोदी खीर सेने से भरपूर है खीर उन के स्क्ले हुए धन की सोमा नहीं उन का देश घोड़ों से भरपूर है खीर उन के राय खनारोंनित हैं ॥ ८। उन का देश मुरतें से भरा है वे अपने घाथों की बनाई हुई बस्तुओं को जिन्हें उन्हों ने अपनी खंगुलियों से स्वारा है दण्डवत् करते हैं ॥ ९। साधारण मनुष्य कुकते खीर बड़े मनुष्य प्रणाम करते हैं इस कारण उन की हमा

<sup>(</sup>१) मूस में मानी सार डालकर।

<sup>(</sup>१) मूख में पुरव से भर गये।

न कर ॥ १० । यद्दीचा की भय की कारण श्रीर उस की बहाई के प्रताप के मारे चटान में घुर बीर मिट्टी से हिप जा॥ ११। क्यों कि ग्राविमयीं की घमग्हमरी यांखें नीची किई जारंगी थै।र मनुष्यों का घरेग्ड दूर किया जारमा थीर उस दिन नेवल यदे।वा कवे पर विराजमान रहेगा ॥ १२ । क्योंकि मेनाओं के पहाळा का रक दिन सळ फूले हुए श्रीर कर्चे थीर उन्नत पर थाता है थी। वे नवाये कारंगे ॥ प३। श्रीर सवाने।न् के सब देधदाक्य्री पर जी जर्च खीर उन्नत है खीर बाधान् के सब बांकवृक्षे पर, 98 । ग्रीर **चव कंचे पहाड़े। ग्रीर सब उन्नत** पर्साङ्गे पर, १५। थीर सब सबे गुस्मटों श्रीर सब हुट् शहरपनाची पर, १६। श्रीर तर्शीश् के सव जहांका थीर सब युन्दर चित्रकारी पर वह दिव काता है॥ १०। थीर खादमी का गर्व्य निकाला जाएगा थीर मनुष्यो का घमगढ दूर किया जाएगा दौर उस दिन केवल यद्देश्या कचे पर विराजमान रहेगा॥ १८। प्रीर सूरते सब की सब विलाय चाएंगी॥ १९। स्रीर जब यदे।चा पृथियो के कपाने के लिये उठेशा तब उस के भय के कारण थार उस की घटाई के प्रताप के मारे लेगा चटाने। की गुफाओं थैगर भूमि के विली र्म घुचेंगे॥ २०। उस दिन सेगा प्रयनो चान्दी से।ने को मूरतों का जिन्हे उन्हों ने दग्डवत् करने के लिये वनाया है क्कून्टरें। श्रीर चमगीद है। के खारी फेंकींगे, २९। कि पहोंचा के भय के कारण पीर उस की बढ़ाई के प्रताप के मारे चटानी की दरारी खैार कागो। की छेदे। सं घुर जाएं जय कि वह पृथियों के कंपाने की। रहेगा॥ २२। मनुष्य विस की सांस एस की नयता में है उस से परे रहा, वह किस लेखे में है।

के हो। प्रमु हैना खों का यहावा यहण लेम् के होर यहूदा के सब प्रकार का खाधा दूर करेगा अर्थात् अन्न का सारा खाधार खोंग कल का सारा खाधार, २। बोर खाँर योहा की न्यायो खोर नहीं की भावी कहनेहारे खीर (१) मूस में साटा बीर साटी। पुरनिये की, इ। पचास सिपाहियों की सरदार और प्रितिष्ठित युक्य की मंत्री श्रीर चतुर कारीगर की श्रीर निष्या टोन्डे को भी दूर करेगा॥ ४। श्रीर में लड़कों की चन के हाकिम कर दूंगा श्रीर बच्चे चन पर प्रभुता करेगे। ध। और प्रजा के लोग प्रापस में एक दूसरे पर श्रेश्वेर करेगे और लड़का पुरनिये से थीर नीच जन रईस से िंठठाई करेगा ॥ ६। उस समय कोई प्रपने पिता के घर में अपने माई की पकड़कर कहेगा कि तेरे पास तो कपड़े है से। तु हमारा न्यायी है। का श्रीर यह उजाड़ तेरे हाथ में हो।। ७। उस समय बह वेशल उठेगा कि मै चंगा करनेदारा न हुगा क्योंकि मेरे घर में न तो रोडी है और न कपड़े के सुक की प्रजा का न्यायी मल ठघराश्री ॥ ८ । यहमलेम् ता डगमगाता खार यहूदा गिरता है क्योंकि उन के वचन थीर उन के काम यहावा के विक्रु हैं कि उस की तेजीमय शांखों के साम्दने कलवा करें। ९। उन का विद्या ही उन के विस्तु सामी देता है वे सदीमियों की नाई खपने पाप की खाप ही व्यवानते थीर नहीं किपाते। उन पर द्वाय क्योंकि उन्हों ने श्रापनी हानि ग्राप किई है। १०। श्रॉर्मियों के विषय में कही कि भला होगा ह्योंकि वे प्रपने कामे। का फल भागेंगे॥ १९। दुष्ट पर दाय उस का ख़रा होजा क्योंकि उस की कामी का फल उस की मिलेगा ॥ १२ । मेरी प्रजा पर बच्चे अंधेर करते श्रीर स्त्रिया उस पर प्रभुता कारती हैं है मेरी प्रका तेरे थागुर तुमी भटका देते थीर तेरे चलने का मार्ग मिटा देते हैं ॥ १३ । यद्दीवा येश देश के लागी से मुकट्टमा लड्ने श्रीर उन का न्याय करने के लिये खडा है।। 98। यहावा प्रापनी प्रजा के प्रानियों थीर दाकिमों के साथ यह विवाद करेगा कि तुम घी ने बारी की दाख खा हाली है और दीन लोगीं का धन तुम ज़ूटकर अपने घरा में रखते हो॥ १५। तुम कीन हा कि मेरी प्रजा की दलते खीर दीन लेंगों की पीस डालते हा प्रमु सेनाओं के प्रदेशवा की यही वासी है॥

<sup>(</sup>१) मूल में चम की शाया। (२) मूल में निगल लेते हैं। (३) मूल में दीम लोगों की मुह की।

<sup>. .</sup> 

१६। यरीया ने यद भी करा दे कि सियोन् की स्विमां क्षेत्र घमगढ करती कार विर कवे किये थांग्रें नटकाती बीर छुंचुक्कों की कमक्माती हुई ट्मुक ठ्तुक चलती घें, १०। एव विये प्रभु यहाया उन के चारहे की गला करेगा थीर उन के तन की उघरवाग्या ॥ १= । उस ममय pमु घुघुनयों जालियी चंद्रशारी, १९ । तुमको कडी घूघटी. २० । प्रास्थि पैकरिया पटुकी नुगन्धपायी ग्रेग्स्टाः २१ । अंग्रुटियी नत्वी, २२। गुन्दर यस्त्री कुर्तिम चहुरी यहुर्वे २३। दर्पती मलनल के यम्बी यन्दिया दुण्ही दन सभी की जै।मा की दूर करेगा॥ = 8 । खीर मुगध की चन्ती महापट देशो धार मुन्दर कर्धनी की सनी यधन की रम्मी चौर गुम्छ हुए घाला की सनी गंजापन स्नार मुल्डर पहुको की मन्ती टाट की पेटी कीर मुन्दरता की मती दाग देशा॥ =५। तुक मे के पुरुष रालदार में खार शूरवीर युष्ट में मारे द्याएँग ॥ २ई । थार उस के फाटकी में साम भरना श्चीर विलाय करना देशा और यह भूमि पर श्रक्तिली बैठी रहेगी । १ । इस समय मात

श्रव्यक्त वर्का रहेशा । १ । इस समय मात है म्हियां एक पुरुष की प्रवादकर कहेशी कि इस रोटी ती व्यक्ती ही रहाग्रंगी श्रीर वस्त्र अपने ही पहिनंगी केवल इस तेरी कहनाग्रं हमारी नाम-धराई दूर कर ॥

३। उसी ममय प्रमायल् के यचे पुत्री के लिये
यहाया का पत्न भूषण श्रीर महिमा ठहरेगा श्रीर
भूमि की उपक यहाई श्रीर गामा ठहरेगी ॥ इ।
श्रीर हो। काई विश्रोन् में यचा रहे श्रीर हो। काई
यहालेम् में यचा रहे खर्णात् यहालेम् में जितने।
के नाम कीयनपत्र में लिये ही मे। पश्चित्र कहाएंगे। ॥
४। या गय हेगा स्वय प्रभु न्याय करनेहारे श्रीर महम
करनेहारे श्रातमा के द्वारा निय्योन् की स्तियों के
मल की। निकाल चुकेगा श्रीर यहणलेम् के बीध से
गूयन की। दूर कर चुकेगा ॥ ५। तथ यहे। धा हिय्योन्
पर्यंत की एक एक घर के कपर श्रीर उस के समा-

स्थानें के सवर दिन की ती धूरं का यादल थीर रात की धधकती खाग का प्रकाश सिरलेगा थीर सारे विभव के सपर मण्डप काया रहेगा ॥ ६ । थीर दिन की धाम से घचाने के लिये थीर श्राधी पानी बीर मही में शरण दीर खाड़ के लिये एक तब होगा॥

प् अव में श्रपने प्रिय के लिये उस की वास की वारी के विषय गीत गार्ज । एक खात उपजाक ठीले पर मेरे प्रिय के एक दाग्नकी वारी घी॥२। उस ने उस की मिट्टी ग्रीस दिसं श्रीर उस के पत्थर बीनफर उस में उत्तम खाति की एक दायलता लगाई बीर घोच में एक गुम्मट बनाया थीर उस में दाखरस की लिये रक कुड भी खादा तव वद दाख की बाशा करने ता लगा पर उस में निकम्मी धी दाखें रागीं॥ ३। सा खद दे पच्छलेम् के निवास्थि। श्रीर दे पर्दा के मनुष्या मेरे थार मेरी दादा की वारी के बीच न्याय करे। ॥ ४ । मेरी दाख की बारी के लिये श्रीर क्या करने की रह गया जी में ने इस के लिये न किया हा फिर य्या कारण है कि जब मै ने दाख की यात्रा किर्ट तय उस में निक्रमी दाखें लगीं॥ थ । श्रय में सुम की जताता ए कि श्रयनी दाश की दारी से क्या करता में उस के काटेवाले वाहे की बसार दंगा कि यह चट किई जार श्रीर उस की भीत की डा दूगा कि यह रौदी जाए ॥ ६ । मै उसे उनाउ दंगा श्रीर यह न ता फिर काठी श्रीर न गोही जाएगी श्रीर उस में भाति माति के फटीले पेड रागि थीर में मेघों की याचा दूगा कि एस पर जल न घरषाना॥ ७। क्योंकि सेनाली की यदीया की दाय की बारी इसारल का घराना बीर उस का मनभाक पै।धा यददा के लाग दें श्रीर उस ने उन म न्याय की सामा ता किई पर सन्याय देख पढा उस ने धर्मा की याशा ता किई पर उसे चिल्ला-घट घी सुन पढ़ी ॥

द। द्वाय उन पर जो घर से घर श्रीर खेत से खेत यहां सी मिसाते जाते है कि कुछ स्थान नहीं

<sup>(</sup>१) मूल में एग के फाटक टक्टी बास भरेंगे बीर विकाप करेंगे। (२) मूल में यह मूख है। कर मूल पर बैटेगी। (१) मूल में जीवन के लिये। (8) मूल में मल की थे।

<sup>(</sup>१) मूल में एक तील के घेटे सींग पर ।

वर्चता कि तुम देश के बीच अकेले रह जाकी ॥
१। हेनाओं के प्रदेशना ने मेरे कानों में कहा है कि
निश्चय बहुत से घर यून है। जाएंगे और बड़े बड़े
और सुन्दर घर निर्जन है। जाएंगे॥ १०। और दस
बीघे की दाख की बारी से एक ही बत् दावरस
मिलेगा और होमेर् भर के बीज से एक ही एपा
अब दत्यन होगा॥

११। द्वाय उन पर जी बहे तहके उठकर मंदिरा पीने लगते हैं थार बही रात लें दाखमधु पीते रहते जल सें उन को गर्मी चठन जाए।। १२। इन की जेवनारों में बीया सारगी इफ वांस्ली थ्रीर दाखमधु ये सब पाये जाते हैं थ्रीर ने यदे।वा को कार्य्य की छोर दृष्टि नहीं करते थीर उस को ष्टाची के काम की नहीं देखते ॥ १३ । इस लिये मेरी प्रजा अज्ञानता के कारण वधुयाई मे गई श्रीर उस में के प्रतिष्ठित पुरुष भूखी श्रीर साधारण लेग प्यासी मरे ॥ 98 । इस लिये प्रधीलोक ने श्रत्यन्त सालसा करके श्रपना मुंह विना परिमाया पसारा और उन का विभव थीर भीड भाड और है।रा ख्रीर खानन्द करनेहारे सब के सब उस के मुद्द में जा पड़ते हैं ॥ १५ । साधारण मनुष्य दवाये थीर बड़े मनुष्य नीचे किये जाते थार कचे पदवाला की आंखे नीची किई जाती है। पई। बीर सेनाओं का यहीवा न्याय करने के कारण महान उहरता श्रीर पवित्र धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है।। १७। ग्रीर भेड़े। के बच्चे ते। माना अपने खेत में चरेगे पर दृष्ट्युष्टें। को उन्नदे स्थान परदेशियों की चराई के लिये मिलींगे॥

पट । हाय उन पर की अधर्म की अनर्थ की रिस्पों से थीर पाप की माना गाड़ी के रस्से से खीं ज से आते हैं, १९ । श्रीर कहते हैं कि यह मुर्ती तो करे श्रीर अपने काम की श्रीश्र कर डाले कि हम उस की देखें श्रीर इन्नारल के पवित्र की ग्रीक्त माठ श्रीर पूरी हो जार कि हम उस की समर्की ।

२० । हाय उम पर जी खुरे की भला और भले

को खुरा कहते थीर श्रीधयारे की उंजियाला थीर उंजियाले की श्रीधयारा ठहराते थीर झहुवे की मीठा थीर भीठे की जडवा करके मानते है।

२९ । द्वाय उन पर जा श्रपनी दृष्टि में ज्ञानी श्रीर श्रपने लेखे ब्रुद्धिमान् हैं॥

३२। हाय उन पर जा दाखमधु पीने में ठीर
श्रीर मंदिरा की तेज बनाने में बहादुर है, २३। पीर
घूम लेकर दुष्टा की निर्दाप थीर निर्दापों की दोपो
ठहराते हैं॥ २४। इस कारण जैसे अगिन की ली
से खंटी मध्म होती थीर यूखी घास जलकर बैठ
जाती है बैसे ही उन की जड़ सह जाएगी थीर
उन के फूल धूल होकार उह जाएंगे क्योंकि उन्हों ने
सेनायी की यहावा की व्यवस्था की निक्रमी
जाना सीर इसारल् के पांवत्र की वसन की तुक्क

३५। इस कारण यहीचा का कीप अपनी प्रका पर भहका है और उस ने उन के विकद्व हाथ वकाकर उन की मारा है श्रीर पहाड़ कांप उठे थ्रीर लेग्गा की लेथे यहकों के बीच कृता सी पही है। इतने पर भी उस का कीप शान्त नहीं हुआ उस का दाय अब लों वका दुया है।। २६। थीर वह दूर दूर की चातियों के लिये भारता खडा करेगा और सीटी बजाकर उन की पृष्टियों की कीर ये बुलारमा देखे। व फुर्ती करके बेग आरंगे॥ २०। उन में कोई पक्षने द्वारा वा ठोकर ख़ाने हारा नहीं कोई कघने वा दे।नेहारा नहीं किसी का फेंटा नहीं खुलता ख्रीर किसी के ज़ता का बन्धन नहीं ट्रटता। २८। उन के तीर चेखि थार उन के सब धनुष घठाये हुए हैं उन के घोडों के ख़र बजु के से थीर रथों को पहिये बवग्रहर सरीखे है। 🛪 । है सिंह वा जवान सिंह की नाई गरतते हैं वे गुरीकर अहेर की पक्त ह लेते छीर उस की क्ष्मल से ले भागते है श्रीर कोई उसे उन से नहीं हुआता॥ ३०। उस समय वे उन पर समुद्र के गार्जन की नाई गार्ज गे थीर यदि कोई देश को ग्रोर देखे ता उसे ग्रधकार थीर संकट देख पहेंगे थीर स्वेर्गत मेधों से किप जाएगी ॥

<sup>(</sup>१) मूल में नियराए ग्राए।

ई. जिस वरत चीज्जव्याए राजा नर गया में ने प्रमु की बहुत ही जबे सिंहासन पर विराजमान देखा थीर उस के यस्य के घेर से मन्दिर भर गया है ॥ २। उस से कर्ने पर साराप् दिखाई देते हैं झार उन के छ क पंक्र है है। पंरों से वे जपने मुंद की। ठींचे थै।र दे। से थपने पांठी की डांपे है थीर दी से वह रहे है। इ। धीर वे एक दूमरे से पुकार पुकारकर कह रहे है कि मेनायो का बहाया पवित्र पवित्र पवित्र है सारी पुषिर्धा उस के तेल से भरपूर है। छ। थीर पुकारनेधारे के गव्द से देवाँठवां की नेव होत दठी थीर भयन धूर में मर गया ॥ ५। सब मैं ने कदा द्याय राय में मारा पढ़ा क्योंकि में बग्रुह रेंडियाला मनुष्य हूं भीर पशुद्ध घें।ठवाले मनुष्यों के बीच में रहता हु थार में ने मेनायां के यदावा महाराखा-धिराव की अपनी शांकी में देवा है। ६। तब मक माराप् दाच में श्रंतारा लिये पुर जिसे उस ने चिमटे से येदी पर से उठा लिया या मेरे पास उह धाया ॥ १ । थ्रीर उस ने उम में मेरे मुख की कुकर कहा देख इस ने तेरे छोड़ों की हूं लिया है से तेरा प्रधर्म दूर दी गया थीर तेरे पाप ठ'चे गये n द। तय में ने प्रमुका यह यचन मुना फि मे किस की में ब्रं थीर दमारी खोर में कीन जाएगा तय मे ने कदों में दाबिर ट्रंमुके भेड़ ॥ ९ । उन ने कदा काकर इन साग्री में कह कि मुनरो सा रहा पर न ममभी कीर देखते ती रही पर न ब्रुका ॥ १० । तू दन लेगों के मन का मेर्ट बीर उन के कानों की भारी कर थीर उन की जांगी की यन्द कर न पे। कि व पाली से देखें बीर कानी से सुन थीर मन से यूमें थीर फिर्र चीर चरी दे। जाए। १९। तय में ने यूका कि दे प्रभु क्रय सों उस ने कदा खय सी कि नगर यदा सो न उनहीं कि उन में कीर्ट रह न जाग भीर घर भी यहा ली न उजहे कि उन में के। ई मनुष्य न रए जाए कीर देश उजाह थीर सुनमान न है। सार, १२ । थीर प्रदेशिया मनुष्यी की उस में से दूर न कर दें और उस के बहुत से

स्थान निर्केन म हो जाएं॥ १३ । चाहे उस के नियासियों का दस्यों श्रंथ रह जार तो यह फिर नाथ किया जाएगा पर जीसे होटे या यहे यांजयृत्त के काट हालने पर भी उस का ठूठ यना रहता है वैसे ही प्रियय यंथ उस दस्यं श्रंथ का ठूठ ठहरेगा॥

9. यहिदा का राजा खाएाज् की योतास् का पुत्र खीर चिक्तिण्याह् का पोता था उम के दिनों में खराम् का राजा-रचीन् बीर इराण्ल् का राजा रमस्याद् का पुत्र पेकद् इन्टों ने यहण्लेस् से लहने के लिये चढाई तो किई पर पृष्ठ करके उन से कुछ यन न पडा ॥ २ । खीर दाजद के घराने की यह समाचार मिला था कि खरामियों ने स्प्रीमियों से संन्धि किई है थीर उन का खीर प्रजा का भी मन सेश कांप उठा जैसे यन के युन्न यायु चलने से कांप जाते हैं।

३। तय यदीया ने यशाय। ट्से कदा आपने पुत्र णार्याणूय का लेकर कपरली पाखरे की नाली के चिरे पर धोवियों के खेत की चडक पर बाहान से भेट करने के लिये जा। 8। थीर उस से कद कि सायधान रह कीर शान्त हा भीर उन दोनों धूंबा निकतती लुकटियी में प्रचीत् रचीन् के प्रीर खरामियों के भड़के दुए की प से सीर रमस्याह के पुत्र से मत हर थीर न तेरा मन कच्चा दे। ॥ ५। क्वोक्ति खरामियों श्रीर रमस्याध् के पुत्र समेत रग्रीमियों ने यद कदकर तेरे विक्ष वृती युक्ति विचारी है कि, ६। यायो हम बहूदा पर चकाई करके उस की घयरा दे श्रीर उस को बापने वश में लाकर ताबेल् के पुत्र की राजा ठएरा है।। । से प्रभु यद्दीवा ने यद कदा दें कि यद युक्तिन तो सफल दोशी थीर न पूरी ॥ ८ । वयों कि अप्राम् का विर दीन व्यक् क्यार दिनिक्क् का सिर रसीन् है फिर एप्रैस् का सिर शीमरीन् थीर शेभरीन् का सिर रमल्याद् का पुत्र है ॥ ९ । पैसठ घरस के भीतर एप्रैस का यल ट्रंट

(१) मूल में उस में। (२) मूल में फिर का खाला जाएगा (१) याथान् यचा हुया भाग फिरेगा। (४, मूल में लुकडियो की पुरक्कों से। (१) मूल में यायमें निमित्त फाएकर। जारगा थीर वह जाति बनी न रहेगी। यदि तुम लेगा इस बात की प्रतीति न करी ते। निश्चय तुम स्थिर न रहेगों॥

१०। फिर यहीबा ने बाहाज़ से कहा, १९। स्रामे परमेश्वर यहावा से कोई चिन्द मारा चारे यह गाहिरे स्थान का ही वा कपर का हो॥ १२। षाहाज् ने कहा में नहीं मांगने का बीर मै यहावा की परीचा न कवंगा ॥ १३। तब उस ने कहा है दाजद के घराने सुना क्या तुम मनुष्यी की उकता देना क्रोटी बात सममकर अब मेरे पामेश्वर की भी उकता देशो ॥ १८ । इस कारण प्रमुखाय घी तुम की रक चिन्द देगा सुना एक कुमारी गर्भवती देशा श्रीर पुत्र जनेगी थार उस का नाम एमानुरल् रक्खेगी। १५। वह तव मक्खन थीर मधु खाएगा जव यद वरे की त्यागना खीर भने की ग्रदण करना जानेगा ॥ १६। क्योंकि उस से पहिले कि यह लहका यूरे की त्यामना थीर भले की ग्रहण करना जाने जिस देश को दोनों राजाग्रों के विषय तू घवरा रहा दै से निर्जन दे। जाएगा ॥ ९० । यद्दीवा तुक्त पर श्रीर तेरी प्रजा पर थार तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनी की ले खाएगा कि जब से एप्रैस् यहूदा से खलग ही गया तब से वैसे दिन कभी नहीं जाये अर्थात् अर्थार के राजा की ॥

१८। उस समय यहीवा उन मिक्कियों की जी मिस की नहरें। के उधर रहती हैं छैर उन मधुम्मिक्कियों की जो प्रयूष् देश में रहती हैं सीटी वजाकर वुलाएगा ॥ १९ । छैर वे सब की सब प्राक्तर इस देश के यहाडी नालों में छैर ठागों के दरारें। में छैर सब मटकटेंगा छैर सब वराहयों पर बैठ नारंगी ॥

२०। उसी समय प्रमु मदानंत के पारवारी प्रश्नूर के राजाच्यी भाड़े के हुरे से पिर थीर पांवों के रारं मुद्देगा १५ हुरे से डाढी भी पूरी मुंद्र जाएगी ॥

२९। उस समय कोई एक कलार श्रीर दी मेड़ी का पालेगा॥ ३२। श्रीर वे इसना दूध देगी कि वह मक्खन खाया करेगा क्योंनि जितने इस देश में रह जारगे से सब मक्खन श्रीर मधु दाया करेंगे॥

३३। उस समय जिन जिन स्थाना में दतार हुआ है चादी की दजार दाखलताएं हैं उन सय स्थाना में कठीले ही कठीले पेड होंगे॥ २८। तीर थार धनुष लेकर लेगा वहां जाया करेंगे क्योंकि सारे देश में कठीले पेड हो जाएंगे॥ २५। थीर जितने पहाड़ कुदाल से गोडे जाते हैं उन सभे। पर कठीले पेडों के डर के मारे कार्द न जाएगा वे गाय वैला के चरने के थार मेड़ धकरियों के रैंदिन के लिए होंगे॥

पित्र यद्दीया ने मुस से कहा एक यही
यदिया लेकर उस पर साधारह
अवरों से यह लिख कि सद्देशीलाह्दाण्यल् के
लिये ॥ २ । श्रीर में विश्वासपोग्य पुत्रमें की पर्यात् करियाद याजक श्रीर येथेरेक्याद के पुत्र कक्षयीद की
दस वात के साची करंगा ॥ ३ । श्रीर में अपनी स्त्री
के पास गया श्रीर घट गर्भवती दोकर पुत्र कनी तव
यद्देश्या ने मुस से कहा उस का नाम मद्देशीलाह्दाण्यल्
रख ॥ ४ । क्योंकि उस से पहिले कि यह लहका
वष्पा श्रीर शम्मा पुकारना जाने दोमक् श्रीर श्रीमरेग् दोनों की धन संपत्ति लूटकर अश्रूर का राजा
व्यान देश की भेनेगा ॥

१। फिर यदेखा ने मुक्त से दूसरी बार कदा कि, ई। लेगा योलेह के धीरे धीरे बहनेहारे से ते को निक्रम्मा जानते है खीर रसीन् को खीर रमत्याह के पुत्र के संग एका करके बानन्द करते हैं, छ। इस कारण सुन प्रमु इन पर उस प्रयक्त खीर गहिरे महानद की वर्षात् बाजूर के राजा को उस के सारे प्रताप के साथ चढ़ा लाएगा बह बाएगे सारे नालें की मर देगा बीर बापने सारे कड़ाहों से उपटकर बहेगा। द । थीर बह बहुदा पर भी चढ़ बाएगा छीर बढ़ते बढ़ते वह उस पर चलेगा थीर गहे लेंग पहुंचेगा, दे बम्मा

<sup>(</sup>१) मार्थात देशसर हमारे सम है। (३) का इस लिये कि।

<sup>(</sup>१) नूस में मनुष्य के कक्षम से। (३) धर्षात् सूट शीय ग्राती खिन जाना फुर्ती करता है। (३) मूस में निविधन।

खाएगा ॥

र । हे देश देश के लोगो हीरा करे। तो करे। पर तुम्दारा शत्यानाम दी खारगा दे पृणियी के दूर देश के चय लेगी कान लगाकर मुने यवनी व्यपनो कमर करे। तो करे। पर तुम्बारा शत्यानाथ द्री जाएगा अपनी फ्रमर करें। तो करें। पर सुम्हारा सत्यानाश है। जाएगा॥ १०। युक्ति करो तो करो पर या निष्फल है। चाएगी कहा ती कही पर सुम्हारा कदा ठएरेगा नहीं कोंकि ईश्वर एमारे संग है ॥ १९। क्यों कि प्रदेशका दृहता के साथ मुक्त से वेशला श्रीर दन लेगों की सी चाल चलने से वरसकर करा, १२। जिस किसी यात का ये लाग रालहाद की गाष्ट्री फर्ट उस के। तुम राबद्रोष्ट की ग्रोष्ट्री न कटना थीर दिस धात से घे हरते उस से तुम न हरना थ्रीर न भय खाना॥ १३। सेनाखी के यदाया ही की पवित्र जानमा द्वीर उसी का हर मानना थीर इसी का भव खाना ॥ १४ । फ्रीर वह प्रवित्रस्थान टप्टरेगा पर इसारल् के दोनी घरानी के लिये ठीकर का परधर श्रीर ठेम की चटान श्रीर यस्थलेम् के नियासिया के लिये फन्दा और फमसी ठएरेगा ॥ १५। थीर उन में से बहुत से लेगा ठोकर खाकर गिरेगे छै।र घायल भी हा जागंगे थै।र फसाकर पकड़े सार्थ्यो ॥

१ई। मेरे चेलें के बीच चितीनी का पत्र थाध दे थीर शिक्षा पर काप पर ॥ १० । श्रीर में उस यदीया की की भवने मुरु की याकूय के घराने से फेरता। है घाट नेाइता रहूमा खीर उसी पर यात्रा समाये रहूगा। १८। हेर्से में थार का सहस्रे यहाया ने मुक्त दिये दे दम उसी सेनाक्षा के यहाया की ग्रीर से की सिप्पीन पर्यंत पर याम किये रहता है इग्राएलियों में चिन्द श्रीर चमत्कार ठएरे हैं ॥ १९ । जय रोाग तुम से कदे कि फ्रोकों थें।र टोनों के पास कोर गुनगुनाते श्रीर फुसफुसाते हैं साकर पूछे, यया प्रजा की प्रपने परमेश्चर ही के पास जाकर न पूळना चाधिये खीर यया खीवतीं के लिये मुर्दे।

नुस्ल् तेरा सारा देश इस के पंदीं के फैलने से ऊंप | से पूछना पाहिये ॥ २०। व्यवस्था थीर चितानी धी की चर्चा है। यदि वे लेगा इन के यनुसार न वेलि ता निश्चय उन के सिये पए न फटेगी ॥ २१ । श्रीर वे इस देग में क्लेशित और मुखे फिरते रहेंगे और जब उन की भूख जा तब वे कीध में बाकर अपने राजा थीर प्रपने परमेश्वर की कीसी श्रीर चारे व्यवना मुख कवर की खोर करे, २२ । चाद्दे पृथियी की ग्रीर दृष्टि करे ती उन्दे ज्या देख पडेगा कि सकट थीर यान्धियारा थीर अंधकार भरी सकेती धी धै ग्रीर वे घोर ग्रंधकार में कक्षेल दिये जाएंगे॥

> रं. तीभी की सफेती में पड़ेगी वह खंध-कार में पड़ी न रहेगी, पहिसे ता उस ने खळूलून् थार नशाली के देशा का अप-मान किया पर पीके उस ने ताल की ख्रीर यर्दन कं पार की अन्यजासिया के ग्रासील् की महिमा किर्द ॥ ३। तब जो लोग याधियारे में चलते घे उन्हें यहा उजियासा देख पशा की सीग घोर श्रध-कार से भरे पूर देश में रहे उन पर क्योति चमकी है। इ। तुने जाति की बढाया तूने उस की बहुत श्रामन्द दिया वह तेरे साम्हने कठनी के समय का या थानन्द करेगी थै।र ऐसी मगन हागी जैसे लेगा जूट बांटने के समय दोते हैं ॥ ४ । क्यों कि तू ने उस की गर्धन पर की भारी ज़ुर खीर उस की वर्दगी के बांस थीर उस पर अधेर करनेदारे की लाठी इन सभा की ऐसा तीह दिया जैसे मिद्यानियों की दिन हुआ था ॥ ॥ । क्योकि लडनेरारे सिपारिया के जूते थैं।र लेाहू में लधडे दुर कपड़े सब आग

> है। क्योंकि एमारे लिये एक चालक उत्पन्न दीता छमे एक पुत्र दिया जाता है खीर वह प्रमुता का भार उठाएगा थार उस का नाम श्रद्धुत थार युक्ति करनेदारा थार पराक्रमी ईच्छर खार श्रनन्तकाल का विता थीर शांति का प्रधान रक्का जास्या ॥ ०। टाकद की राजगृही पर उसकी प्रभुता सदा खढ़ती

का कीर दी बार्गी॥

<sup>(</sup>१) या गूने यहत धानग्द न दिया। (२) मृल में प्रमुता उस के कन्चे पर हागी।

<sup>(</sup>१) भूस में खियाता।

न्याय श्रीर धर्मने के द्वारा स्थिर किये थीर समाले रहेगा। मेनाओं के यदेखा की धुन के द्वारा यह काम हो जाएगा ॥

८। प्रमुने याकूव के पास एक वचन कहता भेका है थीर घट वंबन इशायल् यर घटा है॥ (। ग्रीर सारी प्रजा की स्प्रैनिया ग्रीर ग्रीमरीन्वासियों की मालूम देशा जेश गर्व कीर अर्थकार करके कहते हैं कि, 90। ईटें तो जिर गई हैं पर इस गढ़े हुए पत्थरीं से घर बनाएंगे गूलर के वृक्ष ते। कट गये है पर इस उन की उन्ती देवदाक्यों से काम लेगे। १९। इस कारण यद्दीवा उन पर रसीन् के वैरिया की प्रवत करेगा थीर उन के शत्रुयों की, १२। आग्ने आराम् का थार पीक्वे पलितितया का उभारेगा थार वे मुंह खालकर दवायलियां की निगल ली। इतने पर भी उस का कीप शास्त नहीं हुआ बीर उस का द्वाथ श्रव से वका दुला है।

। १३। तै।भी ये लेखा अपने मारनेदारे घेनायो के यद्योखा की स्रोर नहीं फिरे स्रीर न उन्हों ने उस की पूका है ॥ 98। इस कारण यद्दीवा इसारल् में से सिर बीर पूक की खजूर की डालियों कीर सरकडे की यक ही दिन काट डालेगा ॥ १५। पुरनिया छीर प्रति-ष्ट्रित पुरुष तो सिर हैं और कुठ सिखानेहारा नही पूक है। १६। जो इन लोगों की प्रमुवाई करते है से। इन की भटका देते हैं और जिन की बगुवाई होती दैसे। नाथ दे। जाते हैं। १०। इस कारण प्रमुन तो इन के जवानों से प्रसन्न दोगा थीर न इन के वपमूर बालकों सीर विधवायों पर दया करेगा क्योंकि हर एक मित्तिहीन थीर कुक्रमी है थीर हर एक के सुख से फूहर वात निकलती है। इतने पर भी उस का कोष शात नहीं हुआ श्रीर हरू का द्वाच खब हो बढ़ा दुवा है।

; १८। क्योंकि दुष्ट्रता आग की नाई धधकती है वह जंटकटारी कीर कोटी की भस्त करती है वह घने वन में भी लगती है और उस से वडा धूजा

(१) भूल में प्रमुता की बढ़ती ग्रीर शांति का भारत नहीं।

रहेगी थैंगर उस की शांति का प्रान्त न होगा इस चकरा चकराकर उठता है। १९ । सेनाग्रों के यहावा लिये बह उस की इस समय से लेकर सर्वदा सी कि रोप की मारे यह देश जल जाता और ये सात याग का कीर दोते दे वे यापस में एक दूसरे से दया का व्यवहार नहीं करते॥ २०। श्रीर देशिनी क्यार कोई भावनवस्तु कीनकर भी भूखा रहेगा ग्रीर बाये कोई खाकर भी तुप्त न देशा और वे अपनी व्यवनी वांद्रा का मांस भी खाएंगे॥ २१। मनको रप्रैम की स्रीर गप्रैम मनप्रशे की ना नक्ता स्रीर दे दोनी यहदा के विरुद्ध होते। इसने पर भी उस का कीप जात नहीं दुया श्रीर उस का दाप श्रव ती यका द्या है।

> १० हाय उन न्यायियों पर की कार्य विचार करते हैं कीर उन पर को जत्पात करने की प्राज्ञा लिख देते हैं. दे। कि वे कंगाती का न्याय विज्ञार्ह बीर मेरी प्रका में के दीन लेगों का एक मार्र थीर विधवाओं की लंदे थीर वयमुणी का माल अपना कर लें। इ। दख के दिन सब पांधी दूर से प्राप्त्री तब क्या करेते रचा की लिये कटां भाग जायोगी यौर अपने विभव की कदां रख जायोगे ॥ ४। ये केयल यंधुणी के पैरी के पार किर पहेंगे और मारे हुकी से देवे थे रहेगी। इसने पर भी उस का की प शांत नहीं इस थीर उस का दाय यद सी यङा दुका दै।

> धा चे व्यक्त्रर्तू मेरे कीप का सठ है कीर तेरे दाय में का सेंद्रा मेरा क्रोध है। है। में उउ की एक भक्तिहीन खाति के विक्षु भेद्रा। है। जिन ले। गों पर मेरा रे। प्रभडका है उन के विश चस की पाचा दूंगा कि यह कीन क्रेर करें बीर हर ले थार उन का सहकों की कीच के समान सताई। D । पर उस की ऐसी मनसा न द्वार्गा स्नार इस के मन में ऐसा विचार न देशा, ध्योंकि उस के म में यही दीशा कि में बहुत सी आतियों का ना थीर श्रत कर डालूं॥ दाधक करता है आसामी सय दाकिम राजा के बरावर नहीं। (।

<sup>(</sup>१) मूल में चन्युकी के जीके।

काल्ना कर्कमीश् के समान नहीं क्या इमात् अर्पेट् शिभा पूरी रीति से नाश होगी खीर रेग्गी के थार शामरान् दिमञ्जू के समान नहीं॥ ५०। जिस प्रकार मेरा दाथ मूरतीं से भरे दुर उन राज्यी पर पहुंचा जिन की मूर्ग्त यवशलेम् श्रीर शामरीन् की मूरतों से विद्या थी, ११। श्रीर जिस प्रकार में ने जामरान् श्रीर उस की मूरतीं से किया क्या में उसी प्रकार यहणलेस् से खार उस की मुरतीं से भी न कार ॥

१२। इस कारण जब प्रभु सिय्योन् पर्वत पर थीर यहशतेस् मे अपना सारा काम कर चुकेशा तब मे अप्रशूर् के राजा के गर्व की धातों का छीर उस की घमगड भरी खांखीं का पलठा दूगा ॥ १३। उस ने तो कटा दै कि अपने दी बादुबल ग्रीर बुद्धि से में ने यह काम किया है क्योंकि मे चतुर हो गया ष्ट्र से। में ने देश देश के सिवानों को इटा दिया कीर उन के रक्खे दुर धन की जूट लिया थीर बीर की नाई गट्टी पर विराजमानों की उतार दिया है॥ 98। श्रीर देश देश के लोगों की धन संपत्ति चिड्यियों के घोंसलों की नाई मेरे राथ पाई **जीर जैसा कोई है।** है दूर अवहीं की वटार से वैसे धी में ने सारी पृथियों की घटोर लिया है श्रीर कीर्ष पंख फड़फडाने वा चीच खोलने वा चीं चीं करनेद्यारा न रहा॥ १५ । क्या कुरदाका उस की विषद्ध की उस से काटता दे। हींग्र मारे वा प्रारी चय के विक्द्व की वसे खीवता ही बड़ाईमारे व्या सीटा श्रपने चलानेहारी की चलाए वा कही उसे ਚਠਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਜਦੀਂ ਦੈ॥

१६। इस कारण प्रमु अर्थात् सेनाओं का प्रमु चस राजा को दृष्टपुष्ट योहाका की दुखले कर देशा थीर उस की सकी इर्द सेना की जंगल में अपने कीय की आग सगाएगा ॥ १७। श्रीर प्रचारल की क्यांति सा आग ठदरेशी थ्रीर दखारल का पवित्र ती स्वाला ठष्टरेगा श्रीर वद उस के कार भंखार की एक ही दिन में भरम करेगी॥ १८। उस से उस को वन थीर कलदाई बारी की के चीय है। जाने पर जैसी दशा होती है बैसी ही उस की द्वारा ॥ १९ । श्रीर उस धन के इतने थाई वृद्ध बच जारंगे कि सहका भी उन्हें गिन सकेगा॥

२०। उस समय इसाएल के धने पुर लेगा थीर याकुछ को घराने की मार्गे दूर अपने मारनेहारे पर फिर कभी टेक न लगाएंगे यहावा जो इसारल् का पवित्र है उसी पर वे सञ्चाई से टेक लगाएंगे॥ २९। याकुष में से बचे हुए लोग पराक्रमी ईश्वर की ग्रार फिरी ॥ २२ । दे इसारल् चाचे तेरे लाग समुद्र की बालू के किनका के समान भी बहुत होते तै।भी निश्चय देशता कि उन में से बचे ही लीता यचकर फिरेती, थीर सत्यानाथ पूरे धर्म के साथ ठाना गया है। २३। क्योंकि प्रमु सेनाको के यद्दीवा ने सारे देश का सत्यानाथ करना ठाना है।

२४। इस लिये प्रभु सेनायों का यहात्रा यो कहता है कि हे सिय्योन् में रहनेहारी मेरी प्रका अश्र्र से मत हर चाचे बह सेंटे से तुमें मारे श्रीर सिस की नाई तेरे कपर कही उठाए ॥ २५ । क्योंकि अब घोड़े ही दिनी के बीतने पर मेरी जलन सीर कीय उन की सत्यानात्र करके ज्ञान्त दीगा।

२६ । थीर सेनाथों का यदीवा उस के विकट्ट कोड़ा खीवकर उस की ऐसा मारेगा जैसा उस ने श्रीरेव नाम चटान पर मिद्यानियों की मारा था कीर जैसा उस ने समुद्र पर मिखियों की क्षोर लाठी बदवार वैसा ही उस भी बार भी बढाएगा ॥ २०। सा उस समय उस का द्यांक तेरे कंधे पर से छै।र उस का ज़ुखा तेरी गर्दन पर से उत्तरेगा थी। तेल के कारण जुषा तोड् डाला जारगा॥

२८। ब्रष्ट प्रयात् की प्राया पीर मिग्रीन् से दे।कर शारी बढ़ा है मिक्साश में बद श्रपना सामान रख रहा है ॥ २९ । वे घाठी से पार ही गये वे गेवा में टिऋ गये रामा घरघरा उठा शांकल् का गिखा भाग गया ॥ ३० । हे ग्रह्मीम् के निवासिया चिह्नाकी

<sup>(</sup>१) मूल ने वीर एस के रेखर्य के लीचे ग्राग की सी समय रेगो। ससन होगी।

<sup>(1)</sup> मुल में जीय से मास ले। (२) मूल में धर्म से उनवहता। (२) मूल में करने से चुकेगा। (४) वा क्रिमियेक। (५) नुस में गल्लीन की घेटी।

चे लैका के लेगो। कान लगायो हाय खपुरे खनाते।त्॥ इव । सद्मेना मारा मारा फिरता है गेबीम् के निवासी खपना खपना सामान भागने के लिये रकट्ठा कर रहे हैं॥ इव । खान ही के दिन वह ने।व् में टिकेगा वह सिय्योन्। पहाड पर खीर यहशसेम् की पदासी पर हाथ हिलाकर पनकारगा॥

३३। देखें। प्रमु सेनाओं का यहावा पेड़ों की भयानक क्य से कांट हालेगा और कंचे कचे वच काटे जाएंगे और जी कचे हैं सी नीचे किये जाएंगे॥ इह। यह छने वन की लेखें से काट हालेगा और लवानीन् एक प्रतापी के हाथ से नाथ किया जाएगा॥

११ • त्व यिश्व के ठूठ में चे स्क डाली फूटेगी और उस की जह में चे रक प्राखा निकलकर फलवन्त हो ग्राी॥२। श्रीर यद्दीवा का थात्मा बुद्धि थीर समक का थात्मा युक्ति थ्रीर पराक्रम का थात्मा थ्रीर यदेखा के चान थ्रीर भयका खात्मा उस पर ठहरा रहेगा॥ ३ । श्रीर चस की यद्दीवा का भय युगन्ध सा भारता श्रीर वह न ते। मुद्द देखा न्याय करेगा थ्रीर न प्रपने कानें। के सुनने के श्रनुसार चुकान करेगा ॥ ८। पर वह क्रांगालीं का न्याय धर्म से करेगा थेंगर पृथियों के नम्र लोगो के लिये खराई से चुकाव , करेगा थ्रीर वह पृष्यिकी की अपने वचन की सेंटि से मारेगा श्रीर श्रपने फूक को भीको से दुष्टुको मार ढालेगा॥ ५। थीर उस की कांटि का फेंटा धर्म थीर उस की क्रमर का फ़िटा सचाई दोगी॥ ६,। श्रीर दुंसार भेड़ को बच्चे को सम रहा कारेगा श्रीर चीता बकारी के वर्चे को साथ बैठा करेगा जीर बकड़ा थीर बवान के लिये हुया था। विद्य थ्रीर प्रासा हुआ बैल तीना एकट्टे रहेगी थ्रीर क्षेटा लड्का उन्हे फिरार्या करेगा ॥ ७ । श्रीर गाय खीर रीक्रनी घरेगी थैं।र उन के बच्चे एकट्टे बैठेगे श्रीर सिंह बैल की नाई मूमा काया करेगा ॥ ८। थीर दूर्धांपेडवा बच्चा क्रेरेत के किल पर खेलेगा थीर नागकी बामी में दूध छुड़ाया हुआ। लड़का

(१) मूल में सिख्याम् की मेटी।

ष्टाण डालेगा ॥ ९ । मेरे सारे पवित्र पर्यंत पर न तो कोई दुख देगा थीर न द्यानि करेगा क्योंकि पृण्यियी यदीवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा समुद्र जल से भरा रहता है ।॥

५०। उसी समय यिथी की सह देश देश के संगों के भंडे के लिये खडी दो जाग्गी थीर उसी के पास खन्यजातियां चली खारंगी थीर उस का विशास-स्थान तेनेत्सय देशा।

१९। उस समय प्रमु खरना हाच दूसरी बार वकाकर अपनी प्रका के वचे दुयों की जे। रद, जाएंगे व्यक्तार जीर मिस ग्रीर पत्रीस ग्रीर कृश श्रीर रलास थीर शिनार थीर दमात् थीर समुद्र के द्वीपों से माल लेकर बुहाएगा ॥ १२ । श्रीर यह श्रन्यजातिया के लिये मगडा खड़ा करके इसारल के सब निकाले हुओं की और यहदा के सब विखरी हुस्या की पृष्टियोको चारी दिशास्रो से सकट्टा करेगा ॥ १३। श्रीर ग्रीम् फिर डाप्ट न करेगा श्रीर यष्ट्रदा के तग करनेहारे काट डाले जाएंगे न ते। एप्रैस् यहदा से डाद करेगा थीर न यहूदा स्प्रेस् की तंग करेगा । १४। पर वे पच्छिम स्रोर पशिश्तियों के कान्ने पर भपट्टा मारेगे थार मिलकर पटिंघेंगे का लुटेंगे वे एदाम् खार माखाव पर द्वाध वकाएगे खार बामोनी चन के खधीन हो जाएँगे॥ १५। श्रीर यहावा मिस के समुद्र की खाड़ी का सुखा डालेगा ग्रीर महानद पर अपना दाघ बढ़ाक्षर प्रचगड लूद से ऐसा सुखा-रगा कि वह सात धार है। नारगा श्रीर लेगा-जूती पहिने दूर भी पार जाएंगे। १६। से। उस की प्रका के वर्चे दुखा के लिये श्राष्ट्राय् से एक ऐसा मार्ग द्देशा जैना मिस देश से चले आने के समय इसारल

१२. उस समय तू अहेगा कि दे यहे। वा में तेरा धन्यवाद अरता हू क्यों कि यदापि तू मुक्त पर कोपित हुआं था पर अब तेरा काप शाना हुआ। श्रीर तू ने सुक्ते श्रान्ति दिई है।

(२) मूल में फिर गया।

<sup>(</sup>१) मूल ने जीवा जाल समुद्र की दापता है।

२। ईश्वर मेरा चहुार है से में मरीसा रखूंगा श्रीर न घरघराजंगा क्योंकि याद यदेवा मेरा वल कीर भजन का विषय है कीर वह मेरा चहुार ठघर गया है ॥३। तुम उहुार के सितो से पानन्द के साथ जल भरेगो ॥ 8। श्रीर उस समय तुम करोगे कि यदेवा का धन्यवाद करे। उस से प्रार्थना करे। सब जातियों मे उस के बड़े कानी का प्रचार करे। खीर इस की चर्चा करे। कि उस का नाम मद्दान् है ॥ ५। यदेवा का मजन गायो क्योंकि उस ने प्रतापमय काम किये हैं यह सारी पृथिवी पर जाना जार ॥ ई। हे सिम्पोन् को रहनेदारी जयस्यकार कर सीर कचे स्वर से गा क्योंकि इसारन् का प्रवित्र तेरे घीच में मधान है ॥

१३ वाबेल के विषय का मारी वचन किए की पानी स्की पुत्र यशायाच् ने दर्शन में पाया ॥ २ । मुद्धे पहाद् पर भंडा खंडा करे। छाच उठाकर उन का पुकारा कि वे रईसे के फाटकों में प्रवेश करे॥ ३। में ने आप थापी पश्चित्र किये दुर्थों की स्राज्ञा दिई है में ने श्रपने काप के कारण श्रपने वीरों की की सेरे प्रताप के कारण दुलस्ते है ख़ुलावा है ॥ ४ । पदाहों पर वही भीर का सा कोलाइल दे। रहा दे राज्य राज्य की एकट्टी किई एई जातिया दीरा मचा रही दे बेनाको का यदीवा युद्ध के लिये अपनी सेना की शिनती ले रहा है। ।। वे दूर देश से ता स्था पृष्यिकी को कीर से आये है यहीवा अपने की ध के इधियारे। समेत सारे देश की नाश करने के लिये भाग है। है। हाय हाय करें। क्योंकि घछात्रा का दिन निकट है सर्वशक्तिमान की छोर से माना सत्यानाश काता है। । इस कारण सब के हाथ कीले पहेंगे थे।र चर एक मनुष्य का कलेका काप जारगा । द। बीर वे घबरा जाएंगे उन की दुःख धीर पीडा लगेगी उन की जननेहारी की सी पीडे षठेंगी वे चिकत देशकर एक दूधरे के। तार्कोंगे उन

के मुंह मूख जाएंगे।। ९। देखे। यहीचा का दिन राप बीर काप बीर निर्दयता के साथ खाता है जिस से पृचियी उनाड दी नारगी थ्रीर पापी उस में से नाश किये जारंगे॥ १०। थीर प्राकाश के तारागण श्रीर बड़े नक्षत्र न कलकीं है श्रीर सूर्ण उदय होते ही किप जाएगा कीर चद्रमा अपना प्रकाश न देगा ॥ १९। और मै स्नात के लोगों की उन की ख़राई का कौर दुष्टी की उन के अधर्म का दग्छ दूगा श्रीर श्रीममानियों के श्रीममान की दूर करूंगा श्रीर उपद्रव करनेदारी की घमगढ की ताडूगा॥ १२। मै मनुष्य को कुन्दन से श्रीर आदमी की श्रोपीर के सोने से श्राधिक मध्या करंगा, ॥ १३। थीर में याकाश की कंपासमा यीर पृथिवी श्रपने स्थान से टल जाएगी, यह सेनाखों के यदीवा के रीप के कारण थीर उस के भड़के हुए की प के दिन में देशा। १८। थीर वे खदेहें हुए छरिय वा विन चरवाहे की भेड़ा की नाई अपने अपने लागों की स्रोद फिरेगे खार खपने खपने देश का भाग जाएगी।। १५। जो कोई मिले से बेधा जास्ता सीर की कोई पकरा कार से तलवार से मार हाला जाएगा॥ १ई। स्रीर उन को बालक उन के सास्त्रने पटक दिये जाएंगे खेर दन के घर लूटे जाएंगे छीर दन की स्त्रियां भष्ट किई जाएंगी॥ १०। देखी में उन के विस्द्व मादी साशी का उभाष्या जा न ता चांदी का कुछ विचार करेगे थीर न सोने का लालच करेंगे ॥ ९८ । श्रीर वे लीगें से जवाने। की सारेगे थीर बच्चा पर कुछ दया थीर लड़की पर कुछ तरस न करेगो॥ १९ । थ्रीर बाबेल् जो सब राज्यों का शिरोमिंख श्रीर उस की शोभा पर कस्दी लेशा फूलते है से। ऐसा ही सारमा जैसे सदीस् स्रीर श्रमीरा परमेश्वर से उलट दिये जाने पर है। गये थे॥ २०। यह फिर कभी न बरेगा श्रीर उस में युग युग कोई वास न करेगा थीर अरखी लेग भी उस में डेरा खड़ान करेगे थीर न चरवाहे उस मे प्रापने पशु दैठाएँगे॥ २९ । वदां जंगली सन्तु वैठियो श्रीर दुदानेहारे जन्तु उन के घरी में भरे

<sup>(</sup>१) गूस में बाकाग । (२) गूस में ममुख्य का सारा हृदय गरीगा।

<sup>(</sup>१) नूस ने उम में सीयासे मुह होगे।

वहां नाचेगे थार उस नगर के राजभवनी में हुंडार श्रीर उस के सुख विलास के मन्दिरों में गींदङ् बाला करेगो उस के नाश होने का समय निकट श्रा ग्रापां भीर उस के दिन स्रव खदुत नहीं रहे। १४ श्रीर इसारल की फिर अपनाकर उन्हीं के देश में बसारता थीर परदेशी उन से मिल जाएंत्र थीर अपने अपने की याकुल की घराने से मिलाएंगे। २। थ्रीर देश देश के लोग उन की उन्ही के स्थान मे पहुचारंगे थार इसारल् का घराना यद्देश्वा की भूमि पर उन की दास दासिया करकी उन की र्थाधकारी द्वागा थ्रीर की उन्हें बन्धुश्राई में ले गये घे उन्हें वे बन्धुर करेगे श्रीर की उन से परिश्रम कराते थे उन पर वे प्रमुता करेगे ॥

३। जिस दिन यद्देश्वा तुमे तेरे सन्ताप ग्रीर घवराइट से श्रीर उस कठिन श्रम से जा तुम से लिया गया विश्वाम देगा, ४। उस दिन तु बाबेल् को राजा पर ताना मारकर कहेगा कि परिश्रम करानेद्वारा कैंवा नाश हो गया है सेनहसे मन्दिश से भरी नगरी कैसी नाम दी गई है। ५। यदीवा ने दुष्ट्री के बेंटि की छीर प्रमुता करनेहारी के उस लठ को तोड दिया है, ६। जिस से ये मनुष्या को रीय से लगातार मास्ते जाते श्रीर जाति जाति यर कीय से प्रमुता करते श्रीर लगातार उन की पीहे पहें रहते थे॥ १। सारी पृष्यित्री की विश्राम मिला है वह चैन से है लेगा कचे स्वर से गा उठे है। 🖒 । सनै। बर श्रीर लवानान् ेक देवदाक भी तुक पर षानन्द करते हैं कि जब से तू पड़ा हुआ है तब से क्री के इमे काटने की नहीं आया ॥ १। नीचे से थाधोलोक में तुम से मिलने को इलचल हो रही है, वेसरे हुए जा पृथियो पर प्रधान थे से तेरे कारण जाग रहे हैं थ्रार जार्रत जाति के सब राजा श्रपने श्रपने सिंहासन पर से चठे है ॥ १०। ये सब सुक चे कदते हैं व्या तू भी इमारी नार्च निर्वल दे। ग्रंग

रहेंगे छीर शुतर्सुर्ग वहां बसेंगे छीर बनैसे वकरें | है क्या तू हमारे समान ही वन गया ॥१९। तेरा विशव थार तेरो सार्रीगया का शब्द श्रधीलोक मे स्तारा गया है की हे तेरा विहै। ना श्रीर के बुए तेरा खे। ठुना है।। १२। हे भारको चमकनेहारे तारे तू स्राकाश वे की वा गिर पड़ा है तू जे। जाति जाति की दरा देता था हा खब की हे काटकर मूमि पर ग्रिशया गया है।। १३। तूमन में कहता ते। धाकि में स्वर्गपर चट्ट्रगाँ में अपने चिंदासन की ईश्वर के ताराग्य से अधिक संचा करंगा थीर उत्तर दिशा की क्रीर पर सभा के पर्वत पर विराज्ञा ॥ १८। मैं मेघो से भी कचे कंचे स्थाना के कपर चढ़ुगा मै परमप्रधान के तुल्य हो जार्जगा ॥ १५ । पर तू अधोलोक में वरन उस ग्रह है की छीर ली उतारा जाण्गा॥ १६ । जे। तुमे देखते से। तुम की ध्यान में ताक ने थीर तेरे विषय सीख से। चक्र कहते है कि जो प्रियों को चैन से रहने न देता था थै।र राज्य राज्य में घवराइट डाल देता था, १९। जा जात का जाल बनाता श्रीर उस के नारी की ढा देता या थै।र अपने वन्धुकों की घर जाने न देता या का यह बही पुष्प है। १८। जाति जाति के राजा सब के सब खपने खपने घर पर महिमा के साथ पड़े है। १९। पर तू निकस्सी आखा की नाई व्यपनी कवर में से फैका गया तू उन मारे हुस्रो की लेाथों से छिरा हैं। जो तलवार से विधकर गरदे में पत्थरी के बीख परे हैं थार तू सतारी हुई सोध के समान है। २०। उन के साथ तुमे मिट्टीन मिली क्योजि तूने अपने देश की उताड दिया थ्रीर श्रेपनी प्रजा का घात किया है, क्कि मिंगे के बंग का नामु भी न रहेगा। ३९। उन को पितरो को अध्यक्त को कारण पुत्री के घात की तैयारी करीं ऐसान हा कि वे फिर्प्रुचियी की वाधिकारी हा 'जारं छीर जगत मे बहुत से नगर वसार्ग ॥ २२ । ग्रीर सेनाग्री के यदीवा की यह वाखो है कि मै उन के विकह उठूंगा थैंार बावेल् का नाम और निशान मिटा डालूगा श्रीर खेटे पाते की

<sup>(</sup>१) मूल में यह कहावत उठाएगी कि । (२) मूल में चीने का देर।

<sup>(</sup>९) नूल में बेटे। (२) गूल में से ग्रेथे पहिने है। (२) मूल में भाम कभी लियान जाएगा।

कर दूंगा कीर मै उसे सत्यानाथ की भाड़ से भाड डाल्ंगा सेनाक्षें के यदावा की यद भी वांगी दै॥

२८। सेनाक्री के यदावा ने यद किरिया खाई है कि नि सरदेद जैसा मैं ने ठाना बैसा ही हाता खैर जैसी में ने युक्ति किई है बैसी ही उहरी रहेगी २५। कि में शक्तूर् की अपने देश में तोड दूगा ग्रीर थ्रपने पदाहों पर उसे कुचल हालूगा तव उस का लूखा उन की गर्दना पर से थीर उस का छ। म उन के काओ पर से उतर कारगा ॥ २६ । यह छही युक्ति दै को सारी पृथियों के लिये किई गई है और यह यदी दाय है ना सब जातियों पर बढा हुआ है,॥३०। क्योंकि सेनाओं के यहावा ने युक्ति किई है की त चस की टाल सकता है थीर उस का दाय घटा हुया दै उसे कीन फेर सकता है।

२८। जिस व्यस्त में याद्वाज् राक्षा मर गया उसी में यह भारी ववन पहुचा॥

२९ । हे चारे पलिङ्ग् तू इस लिये छानन्द न कर कि तेरे मारनेहारे की लाठी टूट गई है क्योंकि सर्प की जह से एक काला नाग उत्पन्न देशा थार इस ये एक चड्नेदारा थै।र तेल विषयाला २५ उत्पन्न द्दीगा ॥ ३०। ख्रीर कंगास से कंगास खाने ख्रीर दिरद लेगा निहर बैठने ते। पाएंगे पर मै तरे वश को भूख से मार डालूंगा श्रीर तेरे बचे पुर लेगा घात किये जाएरी ॥ ३१ । हे फाटक द्वाय दाय कर दे नगर चिल्ला दे पोलंग्त् तू सब का सब पिघल शया है क्योंकि उत्तर से धूआं फ्राता है ग्रीर कोई प्रपनी पांति से बिहुर नही जाता ॥ ३२। तब अन्य-जातिया के दूतीं की क्या उत्तर दिया जाएगा यह कि यदावा ने सिय्यान् की नेव डाली दे श्रीर उस की प्रजा में के दीन लाग उस में शरण लिये हैं।

१५ मात्राब् के विषय भारी यवन। निश्चय माथाव का पार्

नगर एक ही रात में उत्तह और नाग दे। गया है

(१) मूल में बायेल का नाम श्रीर बचती शीर बेटे पोते की फाट डाल्गा।

काट डालूंगा यहावा की यही वाखी है।। २३। निश्चय मोखाय का कीर् नगर एक ही रात में में उस की साही की मान्ट, खीर जल की भीते उसह धीर नाज ही गया है।। २। वैत् थीर दीवान् कवे स्थाने। पर रोने के लिये चठ गये हैं नक्षा थीर मेदजा के जपर माखाक् हाय दाय करता है उन सभा की सिर मुझे हुए और सभी की डाव्झिंग मुझी पुई दें ॥ ३। सहकों में लेगा टाट पहिने दें कतीं पर श्रीर चै।की में सब कीई श्रीपू वहाते हुए दाय द्याय करते दे॥ ४। श्रीर देश्बीन् श्रीर एलाले चिल्ला रहे है उन का शब्द यहस् ली सुन पड़ता है इस कारण मेायाव के द्राधियारवन्द लेगा चिल्ला रहे है उस का जी प्रांत उदास है ॥ ५। मेरा मन माळाव् के कारण दु.िखत है क्योकि उन के रईस शेखर् थीर रग्लत्शलीशिया ली भागे जाते हैं देखे। लूडीत की चढ़ाई में वे रीते हुए चढ़ रहे हैं मुना होरीनैम् के मार्रो मे व नाश की चिल्लाइट चठाते हैं ॥ ६ । और निसीस का जल सूख गया श्रीर घास मुर्भा गई कामल घास सूख गई दरियाली कुछ नदी रही ॥ २ । इस लिये जी धन उन्हों ने बचा , रक्तका थीर की कुछ उन्हों ने समा किया उस सब की वे उस नाले के पार लिये का रहे हैं जिस मे सजन्यू हैं। द। इस कारक मोखाय के चारी थार के स्थित से चिल्लाइट हा रही है उस में का दांदाकार रग्लैस खैर बेरेसीस में भी युन पडता है॥ ९। क्यों कि दीमान् का सेता लेखू से मरा हुआ है में तो दीमान् पर श्रीर भी दुःख डालूंगा में बचे दुर मात्रावियों और उन को देश से भागे दुखों के विरुद्ध पिर भेज़ंगा॥

> १६ द्वा के शांकम के लिये भेड़ीं के बच्चों की जंगल की छीर के सेला नगर से सिध्ये। नु के पर्वत पर मेक्षेत ॥ २। बीर नैसे उवारे दुर घें। इसे से बेसे ही मास्राव्की बेटियां अर्ने नुके घाट पर देशी ॥ ३। संमति फरी न्याय चुकाखी, देगपदर घी ग्रपनी काया की रात के यमान करी घर से निकाले हुआ की किया रक्खो

<sup>(</sup>१) मूल में सिरयान् की बेटी।

की मारे मारे फिरते हैं उन की मत पक हाथी। 8। मेरे लोग की निकाले दुए हैं से तरे बीच रहने पार्य नाश करने हारे से में आब् की बचाओं क्यों कि पीसने हारा नहीं रहा लूट पाट फिर न होगी देश में से शब्धेर करने हारे नाश है। गये हैं। १। थीर दया के साथ एक सिहासन स्थिर किया जारगा श्रीर उस पर दाक द से तबू में सञ्चाई के साथ एक विराक्त मान होगा को सेच विचारक र न्याय करेगा। श्रीर धर्म के काम फुर्ती से पूरा करेगा।

इ। इस ने मेा आव् के गर्व के विषय गुना है कि बद अत्यन्त गर्वी है उस के व्यक्तिमान थै।र गर्व थीर रीप ते। है पर उस का खड़ा बोल व्यर्थ ठहरेगा ॥ ७। क्योंकि मेखाव् मेखाक् के लिये द्याय द्याय करेगा सब के सब द्यादाकार करेगे कीई-रेसेत की दाख की टिकियों के लिये वे प्रति निराध द्दाकर लम्बी लम्बी मांच लिया करेगे॥ ८। क्योंकि हेश्वीन् के खेत थार विव्सा की दाखलताएं मुर्का जाती है अन्यजातिया के अधिकारियों ने उन की उत्तम उत्तम लतायों की काट काटकर गिरा दिया है वे याचेर लें पहुंची वे जंगल में भी फैलती थी खीर बढ़ते बढते ताल के यार भी बढ़ गई घीं ॥ ९। सा मै याजेर् के साथ सिव्मा की दाखलताओं के लिये रीकंगा हे देश्वीन् श्रीर रलाले मे तुम्हे अपने षासुक्षी से सीवूगा क्ष्मीकि तुम्दारे धूपकाल के फली के थार खनाज की कटनी के समय ललकार सुनाई पड़ी है। १०। थीर फलदाई बारिया में से यानन्द थीर मगनता जाती रही थीर दाख की वारियों में गीत न गाया जाएगा न इर्प का अब्द सुनाई देगा दाखरम के कुगड़ों में कोई दाख न रैंदिंगा क्योंकि मैं उन को दर्पको अव्दाको अन्द कर्यगा॥ १९। इस लिये मेरा मन मीक्षाव् के कारण चीर मेरा दृदय की हैरेस् के कारण वीजा का सा शब्द देता हैं ॥१२। थीर सब मोग्राब् संचे स्थान पर मुंह दिखाते दिखाते चक जाए श्रीर प्रार्थना करने की श्रापने पवित्र स्यान में स्नार तस उस से कुछ न वन पड़ेगा ॥

१३। यही तो वह खात है जो यहीवा ने सस से पहिले मेा आव के विषय कही थी। १४। पर अब यहीवा ने ये। कहा है कि मजूर के वरसों के समान तीन वरस के भीतर मा आव का विभव और उस की भीड़ भाड़ सब तुच्छ ठहरेगी और जो बर्चे से। चोड़े ही होंगे और क्रुक लेखे में न रहेंगे।

सुना दिमिश्क् तो नगर न सुना दिमिश्क् तो नगर न रहा वह खगडहर ही खगडहर हो जाएगा॥ २। स्रोएर् के नगर निर्जन हो जाएंगे वे प्रशुक्षों के सुगडों के स्थान बनेगे पशु उन ने बैठेंगे श्रीर उन का कीई भगानेहारा न होगा॥ ३। एप्रैम के गढ़-वाले नगर श्रीर दिमिश्क् का राज्य श्रीर बचे हुए स्रामी तीनों खागे की न रहेगे वे इखाएं लियों के विभव के समान होगे सेनास्रों के प्रहावा की यही वाणों है।

। थौर उस समय याकूब का विभव दीय है। जाएगा थ्रीर चस की माटी देद दुवली 'देगगी॥ ५। श्रीर रेका द्वारा जैका सबनेहारा प्रनाज काट कर वालों की अपनी श्रंकवार में समेट लाया है। वा रपाईम् नाम तराई में कोई छिला विनता है।॥ ६। तीभी जैसा जलपाई वृद्ध के भाड़ते समय कुछ ऋक फल रह जाते हैं अर्थात फुनगी पर दो तीन फल श्रीर फलवन्त डालियों से कहीं चार कहीं पांच फल रह जाते हैं वैसा ही उन मे सिला विनाई द्यागी। इसाएल् के परमेश्वर यद्यावा की यही वासी है।। । उस समय मनुष्य अपने कर्ताकी स्रोर दृष्टि करेगा थीर उस की श्रांखें इसारल के पवित्र की खोर लगी रहेंगी॥ द। धीर वह सपनी बनाई हुई बेदियों की स्रोर हुछि न करेगा स्रोर न अपनी वनाई दुई अधेरा नाम मूरते वा सूर्य की प्रतिमाओं की क्षार देखेगा ॥ ९। इस समय उन की गढ़वाले नगर घने वन के श्रीर पहाड़ी की चाटियां के उन निर्केन स्थाने। के समान देशि की इसाएलिया को डर को मारे क्वोड दिये गये घे थै। रुवे उसाइ पड़े रहेगे ॥ १० । क्योंकि तूं अपने उद्घारकर्ता

<sup>(</sup>१) मूल में की न्याय करेगा ग्रीर न्याय पृद्धेगा।

のだみ

का रमरण नहीं रक्का इस कारण तू मनभावने पाधे लगाती श्रीर विदेशी कलमें राप देती है। १९। रोपने के दिन तू उन की चारी छोर बाहा यांधती है और विद्यान की फूल खिलने लगते हैं पर चन्ताप कीर प्रसाध्य दुःख के दिन उस का फल माथ दे। जाता है॥

१२। यहा देश देश के बहुत से लेगों की कैसी गरकना है। रही है जो चमुद्र की नाई गरकते है श्रीर राज्य राज्य के लोगों का कैसा नाद है। यहा है स्रो प्रचण्ड धारा के समान नाद करते हैं॥ १३। राज्य राज्य को लोगा यदुत से जल की नाई जाद करते ती है पर यह उन की घुडकेगा तब वे दूर भाग जाएंगे बीर ऐसे उडाये जाएंगे जैसे पदाडों पर की भूमी वायु से सीर धूमि वयग्डर से घुमाकर उडाई बाती है॥ १८। सांभा की ता देखा घयराइट खीर भार से पहिले वे जाते रहे। इसारे धन के कीननेहारी का यदी भाग और दमारे ज़ुटनेदारा का यदी दाल देखा ॥

१८. आहा पयों की वंबनाइट वे भरे दुर देश तू जो कूश की नोंदेयों के परे है, राषीर समुद्रे पर दूतीं की मरकट की नावीं से वैठाकर जल के मार्ग से यह फाइकी भेजता है कि दे मुर्तीले दूतो उस जाति की पास जाला जिस के लाग लम्बे श्रीर चिकने हैं श्रीर वे क्यादि ही से डरावने होते क्या में हैं, वे मापने खार रादनेदारे भी दें खार उन का देश नदियां चे विभाग किया दुवा है। ३। दे जगत के सव रहनेहारा श्रीर पृष्यियी के सव निवासिया जब भंडा पदाहीं पर खंडा किया जार तब उसे देखी खीर जब नरिंगा फूका खाए तब सुने। ॥ । धार्थिका यसे।वा ने मुभ से यें कहा है कि धूप की तेल गर्मी वा करनी के समय के श्रीसवाले वादल की नाई में शाना हे।कर निदार्शा॥ ५। पर दाख ते। इने के समय चे पहिले जब फूल फूल चुकें छै।र दाख की गुच्छे पकने लगें तब वह टर्सनियों को देंसुकों से काट डालेगा कीर

परमेग्यर की भूल गई थीर धपनी दृढ़ चटान | सूती की तोड तोड्कर थला फेंक देशा ॥ ६। वे पहाड़ी के मांचादारी पश्चिपां ग्रीर बनैले पशुग्री के लिये रकट्टी पड़े रहेंगे और भांसाहारी पक्षी तो उन की नावते नेत्वते धूपकाल बिताएंगे थीर सब भान्ति के वनैले पश उन की साते साते , जाड़ा काटेंगे॥

१। उस समय जिस जाति के लेगा लम्बे ग्रीर चिकते हैं थीर वे खादि ही से हरावने होते खाये हैं श्रीर वे मापने श्रीर रैंदनेहारे हैं श्रीर उन का देश नदियों से विभाग किया हुआ है उस जाति से सेनाओं के पहाया के नाम के स्थान सिय्योन पर्यत पर सेनाओं के यदावा के पास भेंट पहुंचाई सारमी ॥

१६ मिस्न के विषय भारी वचन । देखा बडीवा श्रीघ्र उडने-द्वारे बादल पर चढ़ा दुखा मिख में खा रहा दे थीर मित्र की मूर्ग्ते उस के आने से घरघरा उठेगी स्रोर मिचिया का कलेका कांप जाएगा ॥ ३। श्रीर मे मिसियो को एक दूसरे के विक्र समास्था से वे व्यापस से लड़ेंगे भाई से भाई पहांची से पहांची नगर से नगर राज्य से राज्य वहने ॥ ३,। स्नीर मिखियां की खुंद्धि मारी पड़ेगी! श्रीर मैं उन की युक्तियों की व्यर्थ कर दूंगा थीर, वे अपनी मूरतें के पास थार योकी थार पुरुषुषानेदारे टानदें के पास जा जाकर उन से पूर्वेंगे॥ ४। थीर में मिसियों को कठोर स्वामी के दांच में कर दूंगा थीर क्रूर राजा उन पर प्रभुता कारेगा प्रभु सेनाओं के यदावा की यही वागी दें । थे। और समुद्र का जल घट जारगा और मदानद यूखते यूखते यूख जारगा॥ ६। ग्रीर उस की शाखाएँ वसाने लगेंगी ग्रीर मिस की नहरे भी घटते घटते यूख जाएंगी थै।र नरकट श्रीर द्वाले कुम्दलाएंगे ॥ छ। नील मदी के तीर पर के कहार की घास श्रीर नील नदी के पास

<sup>(</sup>१) मूल में उन पर। (२) मूल में भीर मूमि के सव। (१) मूल में मिस्र का भारना चस के भीतर हुछ। होगा। (४) मूल में चीर फुसफुसानेहारी ग्रीर ग्रीकी चीर टानहों। (५) मूल में नासार्।

की जुरू वाया जारगा से मूखकर नाश होगा धार चस का पता तक न रहेगा॥ ८। तब महुर विलाप करेंगे थे। र जितने नील नदी में वसी डालते से लम्बी लम्बी सांस लेंगे श्रीर तो जल के जपर जाल फीकते है सा निर्वल हा जाएँगे ॥ १। फिर की लीग धूने हुए सन से काम करते हैं थीर की सूत से धुनते हैं उन की याचा टूटेगी ॥ १०। श्रीर मिस के रईस तो निराश श्रीर उस में के सब मज़र उदास है। जाएंगे॥ १९। निश्चय से। अन् के सव द्यांक्स मूर्ख है और फिरीन के वृद्धिसान मंत्रियां की युक्ति पशु की की हुई है फिरीन के तुम कैंसे कद सकते है। कि मै बुद्धिमानों का पुत्र श्रीर प्राचीन राजाको का पुत्र हू॥ १२। तेरे बुद्धिमान् तो कदा रहे, सेनाक्षा के यहावा ने मिस के विस्तृ जी युक्ति क्तिई है उस की वे तुभी वतारं वरन प्राप उस की जान लें ॥ १६ । से। अन् के दाकिम मुठ् वने दे ने। प् के दाकिमा ने धोखा खाया है थार मिस के गोत्रा के प्रधान लोगों ने मिस के। भरमा दिया है ॥ 98। यहोवा ने उस के बीच भ्रमता उत्पन्न किई है उन्दें। ने मिख को उस के सारे कामों में बमन करते हुए मतवाले की नाई डगमगा दिया है ॥ १५ । श्रीर मिच के बिये कोई रेसा काम न रहेगा जो सिर वा पूंछ से खूबर की डाली वा सरकाडे से हो सके ॥

१६। उस समय मिखी लेगा स्त्रियों के समान ट्टां चार्यो खाँर सेनाखा का यहावा का खपना हाथ उन पर वकारमा उस के डर के मारे वे प्रराप्तारंगे श्रीर कांप उठीं ॥ ९०। श्रीर यहूदा का देश मिस के लिये यहा ले। भय का कार्य देशा कि जिस के सुनने में उस की चर्चा किई जाए से। घरघरा **उठेगा सेनाओं के यदावा की उस युक्ति का यदी** फल दोगा की वद मिस के विष्टु करता है।

१८। उस समय मिख देश के पांच नगर क्षेगी जिन के लोग कनान् की भाषा ये। लैंगे **फ्रीर प**दीया

की किरिया खाएँगे उन में से एक का नाम हिरेस् नगर' रक्खा जाएगा ॥

१९। उस समय मिस देश को मध्य में यहाया के लिये एक वेदी देशारी और उस के सिवाने के पास यहोत्रा के लिये एक खभा खडा होगा॥ २०। फ्रीर यह मिस देश में सेनाओं के यहाया का चिन्द श्रीर साची ठररेगा श्रीर जब वे श्रन्धेर करनेरारीं के कारण यहावा की दोहाई देंगे तव वह उन के पास एक उद्वारकर्ता थीर वीर भेजेगा थीर वह उन्हे कुढाएगा ॥ २९ । तब यदे। वा यपने की मिसियों पर प्रगट करेगा थार मिस्री लाग उस समय यहावा का जान पाकर मेलबलि धीर अनुबलि चढ़ाकर उम की उपायना करेगे धार यहावा की मन्तर मानकर पूरी करेगे॥ २०। श्रीर यहावा मिस्र की क्टेगा वह कुटेगा ग्रीर चंगा भी करेगा श्रीर वे यहावा की खोर फिरेंगे खीर वह उन की विन्ती सुनकर उन की चंगा करेगा॥

३३। उस समय मिस से सब्बार जाने का एक राजमार्ग दे।गा से। अध्यारी लोग मिस मे स्नार मिसी सीम अध्यूर् मे जाएंगे और अध्यूरियों के संग मिसी उपायना करेगे॥

२४। उस समय इखारल् मिछ बीर अक्क्र्र् तीनें। मिलकर पृथिवी के मध्य में प्राधीय का कारण होंगे। २५। क्योंकि सेनाभों का यहावा कह कहकर उन तीनों को आशीप देशा कि धन्य दे। मेरी प्रजा मिस थीर मेरा रचा हुआ अश्रूर थीर मेरा निस माग इसारल ॥

२०. जिस वरस में बाबूर के राजा | स्रोति की बाद्या से तर्तान् ने अश्दोद् के पास आकर उस से युद्ध किया और उस को ले भी लिया, २। उसी घरम में यहावा ने षामीस् के पुत्र यशायाद से कहा जाकर अपनी कमर का टाट खोल थार अपनी ज़तिया उतार से। उस ने वैसा किया श्रीर <sup>\*</sup> उघाका श्रीर नंगे पाव

<sup>(</sup>१) मूस में सूखकर भगाया जारगा। (३) मूल में सी कुन्छ-जारगे। (१) मूल में उस के सभी ती टूट पहेंगे। (४) मूल में गोत्री के कीने।

<sup>(</sup>१) अर्थात् उट जानेवाला नगर ।

चलने लगा। ३। श्रीर यदीवा ने कहा कि जिस प्रकार मेरा दास यशायाह तीन वरस से उद्याहा श्रीर नगे पांव चलता खाया है कि मिस श्रीर कूश् के लिये चिन्द श्रीर चमत्कार हो, ४। उसी प्रकार खग्शूर का राजा मिस श्रीर कूश् के क्या लड़के क्या कूड़े सभी की-चंधुए करके उद्याहे श्रीर नगे पांव श्रीर नितम्ब खुले ले जाएगा जिस से मिस की लाज है। ॥ १। श्रीर वे कूश् के कारण जिस पर वे आशा रखते है श्रीर मिस की देतु जिस पर वे फूलते है व्याकुल श्रीर लिजन हो जाएंगे॥ ६। श्रीर समुद्र के इस किनार के रहनेहार उस समय कहेंगे देखे। जिन पर इस खाशा रखते श्रे श्रीर जिन के पास हम प्रश्रूर के राजा से बचने के लिये भागने की श्रे हन की तो ऐसी दशा हो गई है फिर इस लेगा की वचींगे॥

२१ • समुद्र के पार के जगल के विषय भारी वचन। जैसे दिक्खन देश में ववगडर जीर से चलते हैं वैसे ही वह जगल से प्रार्थात् डरावने देश से प्राता है।। २। कप्र की वाता का दर्भन दिखाया गया है कि विकासघाती विद्यासघात करता थै।र नाग करनेशारा नाग करता है, दे रलाम् चढ़ाई कर दे मादै घेर ले उस का सारा कराइना में ने बन्द किया है।। ३। इस कारण मेरी काँट में काँठन पीड़ा उपकी जननेदारी की सी पीड़े, मुक्ते उठी दे मै रेसे संकट में दू कि क्ष्म सुन नहीं सहता मै ऐसा घवरा गया कि क्ष्म देख नही पहता॥ 8। मेरा दृदय धड़क उठा में भत्यन्त भयमीत हूं जिस साम की मैं चाहता था चसे उस ने मेरी घरघराइट का कारण कर दिया है॥ ५। भेरतन भी तैयारी हा रही है पहरुए वैठाये जा रहे हैं खाना पीना ही रहा है हे हाकिसी उठा काल में तेल लगायों ॥ ६ । प्रभुने मुक्त से येां कदा है कि जाकर एक पद्दक्षा खड़ा कर दे श्रीर यह को फुक देखे के यतार ॥ ७ । खीर ज्ञब यह दे। दें। करके चलते दूर सवारी का दल ग्राँर गददी

का दल श्रीर कंटों का दल देखे तब बहुत ही ध्यान देकर कान लगाए ॥ द। श्रीर उस ने पिष्ट के चे ग्यद ने पुकारा हे प्रमु में तो दिन मर लगातार खड़ा पहरा देता हू श्रीर रात भर भी अपनी चौकी पर ठरुरा रहता हूं ॥ ९ । श्रीर क्या देखता हू कि मनुष्या का दल श्रीर दो दो करके चलते हुए सवार आ रहे है, श्रीर वह बोल उठा बावेल गिर गया गिर श्रीर उस के देवताश्रों की सब खुरी हुई मूरतें मूमि पर चक्रनाचूर, कर डालो गई है ॥ १० । हे मेरे दाए हुए लोगो हे मेरे खलिहान के अन जो बाते में ने इसा ए के परमेश्वर सेनाश्रो के यहावा से सुनी है उन को में ने तुम्हें जता दिया है ॥

११ । दूमा की विषय भारी वचन । सेईर् में से कोई मुझे पुकार रहा है कि हे पहत्तर रातः कितनी रही है ॥ १२ । पह- त्या कहता है कि भार ता होने पर है और रात भी, यदि पुढ़ो तो पूढ़ो किरो खाओा ॥

१३ । खरव के विक्र भारी वचन । हे ददानी वटो दियों के दलो तुम की खरब के जंगल में रात वितानी पड़ेगी ॥ १८ । प्यासे को पास वे जल लायें तेमा देश के रहनेदारे भागते हुए से मिलने की राटी लिये हुए खा रहे हैं ॥ १५ । वे ता तलवार से बरन नगी तलवार से खीर ताने हुए धनुप से खीर घेर पहु से भागे हैं ॥ १६ । क्योंकि प्रभु ने मुंक से पे पा कहा है कि मूलर के बरसो के अनुसार एक वरस में केदार का सारा विभव बिलाय जाएगा ॥ १० । खीर केदार के धनुधारी क्रुप्रवीरों में से थोड़े ही रह जाएंगे क्योंकि इसारल् के प्रमेश्वर प्रदीवा ने रेसा कहा है ॥

२२. द्वान की तराई के विषय भारी विषय भारी विषय । तुम्हें क्या हुआ कि तुम सब के सब कती पर चंक गये है। ॥ २ । हे के लिए हैं और है। १ से मेरी नगरी है हुल सनेहारें नगर तुभ में तो मारे हुए हैं से। न तो तलवार की मारे खीर न लढाई में मर गये है। १ । तेरे सब न्यायी एक सग मागे खीर धनुर्धारियों से बान्धे गये

<sup>(</sup>१) मूल में नेज।

वे दूर से भागे थे ॥ ४। इस कारण में ने कहा मेरी श्रीर से मुंद फेर ला कि मै बिलक विलक रोजं, मेरे नगर के सत्यानाश होने के ग्रेक में मुक्ते शान्ति देने का यस मल करे। । ध सह तो सेनाओं के यहीत्रा प्रभुका ठहराया हुन्ना दिन होगा जन दर्शन की तराई में कोलाइल थीर रीदा जाना थीर चै। धियाना द्वारा श्रीर शहरपनाह में सुरंग लगाई कारगी थीर दोहाई का शब्द पहाडों से पहुंचेगा। तक्रेंग बांधे हुर है थीर कीर् ठाल खाले हुए है। । श्रीर तेरी उत्तम उत्तम तराइया रथीं से भरी वांधीरो ॥

यो ले कल ता मरना है।। १८। सेनाग्री के यहावा क्योंकि यहावा ने यह कहा है।। ने मेरे क्षान में अपने मन की बात प्रगट किई कि निश्चय तुस लोगों के इस अधर्म का कुड प्राय-श्चित सुम्हारे अरने लीं न दी सकेगा प्रभु सेनाओं का यदोवा यदी कहता है।

वध । प्रमु सेनाक्षों का प्रदेशका यी कहता, है कि

हैं श्रीर सेरे कितने पाये गये से एक संग्रवान्धे गये | शेव्ना-नाम उस मण्डारी के पास' जे। राजधंराने के काम पर है जाकर कह कि, यह । यहां तू ख्या करता है स्त्रीर यहां सेरा कीन है कि तू ने यहां ष्मपनी क्षत्र खुदधाई है तूती अपनी कंबर ऊंचे स्थान में खुदबाता श्रीर श्रीपने रहने का स्थान कांग में खुदवा सेता है। १७। सुन यहीवा तुभ की पद्दलवान की नाई वल से पकड़कर घड़ी हूर र्फंक देगा ॥ १८ । वह तुमे सराड़कर गेन्द की नाई लम्बे चीहे देश में फैंक देशा है अपने स्वामी के ६। ग्रीर एलास् पैरलों के दल श्रीर सवारों समेत घराने के सकवानेदारे वहां हूं मरेगा ग्रीर तेरे विभव के रथ यही रह जाएंगे॥ १९ । में तुका को तरे स्थान पर से उक्तेल दूगा 'ग्रीर वह तेरे पद से तुने हुई देशि थार सवार फाटक के साम्हने पाति उतार देशा ॥ २०। थ्रीर उस समय में हि जिसपाह के पत्र प्रापने दास एक्याकीम् की खुलाकर, २१। द। स्रोर उस ने यहूदा की थाड कोल दिई तेरा ही खंगरखा पहिनालंगा थीर उस की कमर में श्रीर एस समय तू ने वन नाम मवन में के बास्त्र शस्त्र तेरी ही पेटी कसकर वान्धूंगा थार तेरी प्रभुता को सुधि लिई ॥ १। श्रीर तुम ने दाकदपुर की गहर | उस को द्वाय में दूंगा श्रीर बह बिस्थलेंस के रहनेहारी पनार को दरारें। को देखा कि बहुत से हैं भीर श्रीर यहूदा को घराने का पिता ठहरेगा॥ २२। भीर निचले योखरे को जल को एकट्टा किया, १०। श्रीर में दालद के घराने की कुंजी इस के कंधे पर यबश्लेस के घरें की गिनकर शहरपनाह के दृढ़ रखूबाा श्रीर बह खालेगा श्रीर की है बन्द न कर करने के लिये घरी की ठा दिया, ११। श्रीर देनीं सकेगा वह बन्द करेगां श्रीर की ई खील ने सकेगा। भीतीं की बीच पुराने पाखरे के जल के लिये एक २३। और में उस की दृढ़ स्थान में खूंटी की नाई कुड खोदा तुम ने उस के कर्ता की सुधि नहीं लिई गाईगा ग्रीर बह व्ययने पिता के घराने के लिये श्रीर जिस ने प्राचीनकाल से चस की ठहरा विभव का कारण होगा। २४। श्रीर उस के पिता रक्खा है उस की ओर तुम ने दृष्टि नहीं किई ॥ के घराने का सारा विभव वंश श्रीर संतान सब १२। और प्रभु सेनाओं के प्रदेशिया ने उस समय होटि होटे पार्त्र क्या कटोरे क्या सुराहियां से सब रीने धीटने सिर मुंडाने सीर टाट यहिनने के लिये उस पर टांगी जाएंगी ॥ २५ । सेनाखी के यहेंग्जा कहा था ॥ १३ । पर क्या देखा कि हर्ष ग्रीर श्रानन्द की यह वाकी है कि उस उसय अह ख़ूंटी की हुठ शाय बैल का घात थार भेड़ वकरी का बध मांच स्थान में गड़ेगी से की ली है। कारगी थीर कारकर खाना और दाखमधु पीना और यह कहना कि खा जिराई आएगी और उस-पर की क्रीके कट आएगा

> २३ में र के विषय भारी वसन। है तिशीश के नहाती हाय हाय करी क्योंकि वह रेसा सत्यानांश हुआ कि उस में न ते। घर न प्रवेश रहा यह खात तुम की कितियों

<sup>(</sup>१) मूख में बेटी। (३) मूल में इसे रसात

<sup>(</sup>१) जूल ने महिनायुक्त सिंहासन । ।

सीर के रहनेहारी चुपकर रही तू जिस की समुद्र के पार जानेहारे सीदीनी व्यापारिया ने धन से भर दिया है, इ। खैर जीदीर् का खन्न खैर नील नदी के पास की रपष महासागर के मार्ग से उस की मिलती घी सा यद थीर थीर जातिया के लिये द्यापार का स्थान हुपा॥ ४। हे सीदान् साँकात हा क्योंकि समुद्र ने पर्वात् समुद्र की दृठ स्थान ने यद कथा है कि में ने न सो कभी जनने की पीडा जानी न यालक चनी थीर न घंटा की पाला न घंटियों की पासा है। भा जब सार् का समाचार मिख में पहुंचे तथ ये मुनकर मंकट में पढ़ेंगे ॥ ६। दे समुद्र के तीर के की कमाई प्रदेशया के लिये पवित्र उत्तरेगी बह न रहनेदारा द्वाय द्वाय करें। पार देशकर तर्जीशृ की भगड़ार में रक्षी जाएगी न मंचय किई जाएगी वाचा ॥ ७ । क्या यह तुमारी दुलस से भरी दुई क्योंकि उस के व्योपार की प्राप्ति उन्हीं के काम में नगरी है जो प्राचीनकाल से बसी भी विस्त को पांछ आएगी से। यदीवा के साम्दने रहा करेंगे कि उन उसे यसने की दूर से जाते थे ॥ ६। सेर्ज़ी राजाग्री की पूरा भीजन थीर चमकीला वस्त्र मिले ॥ का गड़ी पर बैठाती धीर जिस के व्यापारी दाकिम हुए घे स्रीर जिस के महाजन पृथिश्री भर में प्रति-प्रिंत चे चय के विकह किस ने ऐसी युक्ति किई दें कि चारी क्रांय के घमगढ को तुच्छ करा दे करेगा ॥ २। क्षेर जैसा यजमान घैसा याचक जैसा

(ध) मूल में फेटा।

के देश से से प्रगट किई गई है। २। हे समुद्र के हाय हाय करो क्योंकि तुम्हारा दृढ स्थान उजड गया है। १५। उस समय एक राजा के दिनों के व्यनुसार सत्तर धरस ली सेन् विसरा हुवा रहेगा बीर सत्तर वरन की वीते पर होर वेश्या की नाई गीत गाने लगेगा ॥ १६। हे विसरी हुई वेश्या की जा लेकर नगर में घूम भली भाति वजा वहुत गीत गा बिस से तू फिर स्मरण मे आए। १०। थीर सतर वरस के घीते पर यहावा सार की सुधि लेगा और बद फिर किनाले की कमाई पर मन लगाकर धरती भर के सब राज्यों के संग्र किनाला करेगी ॥ १८। थीर उस के व्यापार की प्राप्ति श्रीर उस के किनाले

२४ स्ने यद्यावा पृष्टिबी को निर्जन श्रीर सुनसान करने पर है वह है। १। वेनाओं के यहावा हो ने ऐसी युक्ति किई उस की उसटकर उस के रहनेहारों की तितर बितर मीर पृथियों के प्रतिष्ठितों का अपमान करार ॥ दास वैसा स्वामी जैसी दासी वैसी स्वामिनी जैसा १०। है तर्शीश् को नियासिया नील नदी की नार्द लिनेहारा वैसा वैसनेहारा कैसा उधार देनेहारा वैसा भ्रापने देश में फैल साफ्रां क्योंकि प्रय कुछ यंधन विधार लेनेहारा सैशा व्यास नहीं रद्या ॥ १९ । उस ने आपना काथ समुद्र घर देनेकारा स्ने। की रक दी दमा होगी ॥ इ । पृथिको सून वङ्गकर राज्य राज्य की हिला दिया दै पहाचा ने ही मून बीर नाम ही नाम है। जाएगी क्योंकि क्नान के हुठ स्थानों के नाथ करने की पाचा दिई यदाया दी ने यद कहा है। है। पृथिब्री विलाय है। १२। बीर उन ने कहा है हे घोडे:न् हे अष्ट करेगी बीर मुर्काएगी जगत कुम्दलाएगा बीर मुर्का किई हुई कुमारी तू फिर एलस्ते की नहीं उठ पार दारगा पृथियो के महान लेगा कुम्हला जारंगे। देशकर किलिया के पाम जा तो जा पर घटां भी था क्योंकि पृथियो अपने रहनेहारी के कारण प्रशेष्ठ तुमें केन न मिलेगा॥ १३। कम्दियों के देश की। हो गई है क्योंकि उन्हों ने व्यवस्था का उल्लंधन देखी यह जाति श्रय न रही श्रश्लार् ने उस देश की किया थीर विधि की पलट डाला श्रीर सनातन कासी बन्तुकी का स्थान ठदराया उन्हों ने गुम्मट वाचा की तीड़ दिया है। इस कारण साप हठाण ग्रीर राजभवनीं की छा दिया थार उस की पृष्णियों को ग्रहेगा थीर उस के रहनेहार दीपो खब्दर कर दिया॥ १८। में तर्जीण के जहाजी उहाँगी थीर इसी कारण पृण्यियों के निवासी भसा (१) अर्थाए निय का बत्तरवासा भाग। (२) मूल ने मुक्ट रसनेहारी सेर। (३) मूल ने सर्वीय की बेटी।

<sup>(</sup>१) मूस में भीचे।

सांस लेंगे ॥ ८। डफ का सुखदाई यद वन्द हो। जाएगा दुलसनेहारी का कीलाइल जाता रहेगा वीया का सुखदाई गद वन्द हो जाएगा ॥ १ । वे गाकर दाखमधुन पीएगे पीनेहारा की मदिरा कडूबी लगेगी ॥ १० । सुनसान होनेहारी नगरी नाश होगी इस का हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई पैठ न सकेगा॥ ११। सङ्कों में लेगा दाखमध् के लिये चिल्लाएंगे खानन्द मिट जाएगा देश का सारा हर्प जाता रहेगा ॥ १२। नगर से रकाड़ ही रह जाएगा ग्रीर रस के फाटक तोहकर नाश किये जाएगे ॥ १३ । ख्रीर पृष्टिकी के बीच देश देश के मध्य वह रेसा हागा जैसा कि चलपाइयों को भाइने को समय वा दाख ते। इने को समय को श्रन्त में कोई कोई फल रह जाते है। पश । वे लेगा गला खोलकर जयसयकार करेगे खीर यहावा के माद्यातम्य को देखकर अमुद्र से पुकारेगे॥ १५। इस कारण पूर्व से यहावा को महिमा करे। श्रीर समुद्र के द्वीपा में इसाएल् के परमेश्वर यहावा के नाम का गुर्खानुवाद करे।॥

१६ । पृथिवी की कार से हम की रेसे गीत सुन पडते है कि धर्मी के लिये थाना है। पर में ने कहा हाय हाय में नाथ है। गया नाथ विक्वास-धाती विक्वास-धाती विक्वास-धाती विक्वास-धाती विक्वास-धात करते वे वहा ही विक्वास-धात करते हैं। १९-१ है पृथिवी के रहनेहारी तुम्हारे लिये भय थीर गडहा थीर फन्दा हैं। १८-१ थीर की की है भय के शब्द से भागे से गडहे में गिरेगा थीर वो कोई गढ़ है में से निकले से फंदे में फंसेगा क्योंकि खाकाश के मरीखेखुल जासंगे थीर पृथिवी की नेव डोल चटेगी। १९ १ पृथिवी फट फटकर टुकडें टुकड़े हो जासगी पृथिवी फट फटकर टुकडें टुकड़े हो जासगी पृथिवी कार्यंत कांप चटेगी। १० १ पृथिवी मतवाले की नाई बहुत हग-मगास्गी थीर मचान की नाई डोलेगी बह खपने पाप के वीक से दवकर गिरोगी थीर फिरन चटेगी।

दाखमधु साता रहेगा' दाखलता मुर्का जाएगी थीर वितन मन में खानन्द करते हैं सब लम्बी लम्बी धाम लेंगे ॥ ८। इफ का मुखदाई यह बन्द ही पर दयह देगा ॥ २०। थीर वे वंधुथ्रों की नाई वाएगा हुलमनेहारों का कीलाइल बाता रहेगा । उहें में एकट्टे किये जाएंगे थीर बन्दोगृह में वंद वीया का मुखदाई यह बन्द ही जाएगा ॥ ९। वे किये जाएंगे थीर बहुत दिन के पीछे सन की मुधि गाकर दाखमधु न पीएगे पीनेहारों को मदिरा कहुवी लगेगी ॥ २३। तब चन्दमा मक्जिंदत' ही जाएगों । १०। मुनसान होनेहारी नगरी नाथ लिई जाएगी ॥ २३। तब चन्दमा मक्जिंदत' ही जाएगों से एक्टें काएगों ॥ २३। तब चन्दमा मक्जिंदत' ही जाएगों से साथ गांकों का प्रेंग यह अलेम में खपनी प्रजा के कि कीई पैठ न सकेगा ॥ ११। सहकों में लेगा पूर्णनेयों के साम्हने प्रताप के साथ राज्य करेगा ॥

२५ हो यहावा तू मेरा पामेश्वर है में तुभी सराहूगा में तेरे नाम का घन्यवाद कहां। क्योंकि तूं ने आश्चर्ण कार्म किये है तू ने प्राचीनकाल से पूरों सञ्चाई के साथ युक्तियां किई है। २। तूने तो नगर के। डीइ और उस गढ़वाले नगर की खरडहर कर डाला है तू ने परदेशियो की राजपुरी की ऐसा उजाड़ा कि वह नगर नहीं रहा वह फिर कभी वसाई न जाएगी ॥ ३। इस कारण जलवना राज्य के लेगा तेरी महिमा करेंग्रे भणानक - श्रन्यजातियां के नगर में सेरा मय माना जाएगा॥ ४। क्योंकि तू दीन ग्रैंगर दरिड़ के र्वकट में उन का दृढ्स्यान दुधा जय भयानक लोगी का मोका भीत पर के बैकार के समान होता था तब तू उस बीहार में बचने के लिये शरणस्थान स्नीर तपन में काया का ठै।र हुन्ना ॥ ५ । सैसा निर्जल देश में तपन बादल की काया से उपही हाती है बैसा ही तू परदेशियों का दै।रा छीर भयानकों का स्रय-जयकार वन्द करता है।

ई। श्रीर सेनाश्रो का यहावा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिये ऐसी जेवनार करेगा जिस में मांति मांति का चिकना भेजन श्रीर शिराया हुआ दाखमधु होगा चिकना भेजन तो स्तम से स्तम श्रीर शिराया हुआ दाखमधु खूब थिराया हुआ होगा ॥ १। श्रीर ने। पर्दा मब देशों के लोगों

<sup>(</sup>१) मूल में विसाप करेगा। (२) मूल में स्विपेरा है। गा। (१) मूल में चीप है। गया चीप।

<sup>(</sup>१) मूच में घड़मा का मुद्द काखाः (२) मूल में मुका देता। (२) मूल में परदे का की मुद्द।

पर पड़ा है थीर की श्रीहार सब खन्यजातियां पर मिट्टी ही में मिला देता है ॥ ई। वह दीनों के पड़ा हुआ है उन दोनों को वह इसी पर्वत पर पांदों छीर दरिद्रों के पैरें से रैदिन जास्तार ॥ कहा है ह

हमारा परमेश्वर यही है हम इस की बाट खेाहते में अपने सारे मन से यन के साथ तुमें टूंट्ता हूं क्योंकि क्षाये हैं यह हमारा चहार करेगा यहावा यही है जब तेरे न्याय के काम पृष्टिकों पर प्राट है।ते हैं इम इन की बाट जीवते आये है इम इस से उद्घार पाकर मगन श्रीर जानन्दित देशो॥ १०। क्योकि इस पर्वत पर यहे।वा का राष ठहरेगा थै।र मीषाव यपने ही स्थान में ऐसा लताडा जाएगा वैशा पुत्राल घरे के जल में लताड़ा जाता है।। १९। थीर वह उस में अपने हाथ पैरने के समय की नाई फैलाएगा पर बह उस के गर्व की साहेगा थार उस की चतुराई की युक्तिया को निस्फल कर देगा ।। १२। बीर वह तेरी कवी क्वी छीर मजबूत मजबूत शहर-पनादे। को क्षुकाएगा थ्रीर नीचा करेगा थे।र भूमि पर शिराकर मिट्टी से निला देगा॥

२६ ज्यस समय यह गीत यहूदा देश में गाया जाएगा कि हमारे ती एक हुक् नगर दे उस की ग्रहरपनाइ श्रीर धुव का काम देने के लिये 'वह उद्घार की उद्दराता है ॥ २। फाटको को खोले। कि सम्राई का पालन करनेपारी एक धर्मी जाति प्रवेश करे॥ ३। जिस का मन धीरल धरे हुए है उस की तू पूर्व शान्ति के साथ रका करता है क्यों कि वह तुम पर भरोसा किये पुर रहता है ॥ ८। यहावा पर चदा सर्वदा भराशा किये दुए रद्दी क्योंकि याद् यदे। या युग की चटान ठहरा है॥ ॥ । वह तो कंचे पदवाला का भुका देता जो नगर उन्ने पर बधा है उस की घट मीचे कर देता घट उस की मूमि पर गिराकर

निष्य करेगा ॥ ८। वह मृत्यु की सदा के लिये नाश । १ धर्मी के लिये नार्ग सीधा है तू की णाप करेगा थार प्रभु यहोवा सभी के मुख पर से खांसू सीधा है से धर्मी के रास्ते की चौरस कर देता है ॥ गोंक ढालेगा थीर खपनी प्रका की नामधराई सारी ८। है यहोवा सचमुच एम लोग सेरे न्याय के कामे। पृण्यियो पर से दूर करेगा क्योंकि यहावा ने ऐसा की बाट जीवते खाये हैं तेरे नाम शीर तेरे स्मरण की इमारे कीव में लालसा बनी रहती है॥ ९। ए। खीर उस समय यह कहा जाएगा कि देखें। रात के समय मैं ने खपने जी से तेरी लालसा कि ई है तय जात के रहनेहारे धर्म की सीखते हैं॥ १०। दृष्ट पर चारे दया भी किई 'जार तै।भी वद धर्म को न ग्रीकाा धर्मराज्य में भी यह कुटिसता करेगा और यदेग्वा का मादात्म्य उसे मुक्त नदी पहने का॥

१९। दे यदे।वा तेरा दाथ वक्षाया पुत्रा ते। दे पर वे देखते नहीं. वे देखीं। कि तुके प्रजा के लिये क्षेत्री जलन है थार लजाएंगे थार तरे वैरी याग से भस्म द्वारो ॥ १२ । दे यदे। हा तू दमारे लिये शान्ति ठ इराएगा के। कुरू इस ने किया दैसे। तूधी ने इमारे लिये किया है॥ १३। हे हमारे परमेश्वर यद्वावा तुओं हो। इ थै।र खीर स्वामी इस पर प्रभुता करते तो थे पर तेरी कृपा से इम तेरे ही नाम का गुणानुवाद करने पाते हैं ॥ १४ । वे मर गये हैं फिर नदीं स्त्रीने के उन का मरे बद्दुत दिन हुए फिर नदीं उठने को, तूने उन का विचार करको उन को ऐसा नाध किया कि वे फिर स्मरण मे न आएंगे॥ १५। तू ने जाति को बढ़ाया दे यदावा तूने जाति को बढाया देतूने खपनी मोदमा दिखाई दे थीर दस देश के सब सिवानों की तू ने वढाया है॥

१६। धे यदे। घा दुख में घे तुक्षे स्मरण करते घे जब तू उन्दे ताड्ना देता था तब वे दबे स्वर मे अपने मन की बात तुम पर प्रग्नाट करते थे। १९। बैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय रेंडती सार पीड़ी

<sup>(</sup>१) मूल में उस की ए। यो की चतुर्युक्तिया। (२) मूल में भीपा कर देगा।

<sup>(4)</sup> नूल में उस की पाव रीदेगा दीन के पाय कमाते। कदग। (२) नूल में धर्म के देग। (६) भूत ~

तरे साम्दने वैसे ही ही गये हैं। १८। इस भी गर्भवती दुर हम भी रेंडे इम माना वायु ही जने इस ने देश के लिये च्हार का कोई काम नहीं किया थ्रीर न जात के रहनेहारे उत्पन्न दुए॥ १९। तेरे मरे हुए लोग जीएंगे मेरे मुर्दे चठ खड़े होंगे हे मिट्टी में मिले दुश्री जागकर जयजयकार करे। वयेकि सेरी ग्रास क्योति से चरपान द्वाती है थार पृथियी बहुत दिन के मरे इस्रों की लै। टा देगी ।

२०। हे मेरे लेगो। याख्री खपनी खपनी की।ठरी मे प्रवेश करके किवाड़ों की वन्द करे। चन्न ली क्रीध शान्त न हो तब ली वर्षात् पल भर अपने की किया रक्खी ॥ २१। क्योंकि देखी यहावा पृणियों के निवासिया की अधर्म का दगह देने के लिये अपने स्थान से चला आता है सीर पृथिकी व्यवना ख़न उद्यारेगी बैग्र घात किये हुवीं की फिर न किया खखेगी ॥

२७. उस ममय यहावा अपनी कही छै।र बड़ी छै।र पे।कृ तलबार से लिख्यातान नाम वेग चलनेहारे वर्ष स्नार लिख्यातान नाम टेडे सर्प दोनों की दयह देशा और की प्रकार समुद्र में रहता है उस की भी घात करेगा।

२। उस समय रक दाख की धारी देशाी तुम चर का यश गास्रो ॥ इ। मै यहे।या उस की रक्षा करता हूं में चय चय उसकी शींचता रहंगा मे रात दिन उर्ज की रक्षा करता रहूगान ही कि की ई उस की द्वानि करने पाए ॥ ह । मेरे मन मे जल-जलाइट नहीं दोती यदि कोई भाति भीति के कठीले पेंड मुक्त से लंडने की खड़े करता ती मैं उन पर पाव बढाकर उन की पूरी रीति से मस्म कर देता, ध। या यह मेरे साथ मेल करने की मेरी शरक ले यह मेरे साथ मेल कर ले ॥ ई। खामेशारे काल मे याकूय वड़ पक्षदेगा थीर इखारल फूले फलेगा थीर उस के फर्ला से जात भर जाएगा ॥

9। क्या उस ने उस की रेसा मारा जैसा उस ने

के कार्रण चिल्ला उठती है इस लेगा भी है यहोवा | उस के मारनेहारी की मारा था क्या वह ऐसा घात किया गया जैसे उस के घात किये हुए घात किये गये है ॥ ८। अब तू उस की निकाल देता है तब से च से चकर थीर विचार विचारकर उस की दुःख देता है, उस ने पुरवाई बहने के दिन में उस की प्रचयन घायु से व्यक्ता कर दिया ॥ ९। से इस से याकूव के श्रधमंभ का प्रायश्चित किया जाएगा श्रीर उस की पाप की दूर, डोने का फल यही होगा, कि वे वेदी के सव पत्थरीं की चूना बनाने के पत्थरीं के समान जानकर चकनाचूर करेगे श्रीर अधेरा नाम मूर्तियां थार सूर्यं की प्रतिमारं फिर न खड़ी किर्द जाएंगी ॥ १० । गढ़वाला नगर निर्जन हुया है वह क्रोडी दुई वस्ती दुया दै कीर त्यागे दुर जंगल को समान है। गया है वहां बढ़ाडे चरेगो थीर वहीं वैठेंगे थीर वही पेड़ों की डालियां की फुनगी की बा लेंगे॥ ११। जब उन की भाषाएं सूख जाएं तब ताडी जाएंगी स्त्रियां आ उन की तीड़कर जला देंगी क्योंकि ये लेगा निवृद्धि दे इस लिये उन का कत्ती उनपर दया न करेगा थीर उन का रचनेदारा सन पर अनुग्रह न करेगा ॥

> १२। उस समय यहावा महानद से ले मिस के नाले लों अपने अन को काइ देशा और दे इसा-रालिया तुम रक रक करके बठारे जाग्रागा।

> १३। उस समय बढ़ा नर्रासंगा फूंका जाएगा कीर अध्यूर् देश में के नाश दे।नेदारे खीर मिस देश में के बरबस बसाये हुए यस्त्रालेम् मे सा स्नाक्तर पविश्व पर्वत पर प्रदेशवा का दग्डवत् करेंगे ॥ 🕹

> २८ हाय स्प्रेंस के मतवालें के घमगढ़ के मुक्दर मूपणक्यी सुकानेहारे फूल पर की दाखमधु के पियक्कड़ी की श्रांत उपजाक तराई के सिरे पर है। २। सुना प्रमुके एक बलवन्त थीर सामर्थी है को ग्रांसे की वर्षा वा राग उपकानेहारी क्षांघी वा उमंहनेहारी प्रचारत घारा की नाई वल से उस की भूमि पर शिरा देशा ! ३। रप्रैमी मतवालों के घमगढ का

<sup>(</sup>१) या परे। (२) मूल में निकल ग जार।

<sup>(</sup>१) मूल में उस के साथ मनहा किया।

मुन्दर भूषशब्दपी मुक्तीनेद्वारा पूल जी श्रांत उपजाक सराई के खिरे पर चै से। उस खंजीर के समान होगा को धूपकाल से पाँचसे पक्षे थार देखनेदारा देखते समय दाथ में लेते ही उसे निगल जार ॥ **५। उस समय धारनी प्रका के घचे दुओं** के लिये सेनाश्रों का यद्दाधा श्राय ही सुन्दर मुकुट खीर श्रीभायमान किरीट ठदरेशा ॥ ६ । श्रीर जी न्याय करने की वैठते हैं उन के लिये न्याय करानेदारा श्रात्मा भीर को चढ़ाई करते दुर श्रवुक्षे की नगर के फाटक में घटा देते हैं चन के लिये यह बीरता उद्देशा॥

، २। पर ये भी दाखमधु के कारण डगमगाते खैार मदिरा के द्वारा लडखडाते हैं यासक स्रोर नधी भी मदिरा के कारब डामगाते है दाखमधु ने उन्दीं की पी लिया वे मोदरा की कारण लडखहाते हैं वे दर्शन प्राप्ते हुए हरामगाते थीर विचार करते हुए सटपटाते हैं ॥ ८ । बीर सब मेर्ज धमन बीर मैल से भरो हैं उन पर कुछ स्थान नहीं रहा॥ ९। वह किसं की ज्ञान सिखाएगा थीर फिस की अपने समाचार का अर्थ समकारमा क्या उन की जी दूध कुराये हुए और स्तन से खलााये हुए हैं॥ १०। बाजा पर श्राचा बाजा पर श्राचा नियम पर नियम नियम पर नियम कहीं थोडा कहीं थोडा ऐसा हाता है।। १९। यह तो इन सोगों से प्रशुद्ध वासी थीर दूसरी भाषा को द्वारा बाते करेगा ॥ १२ । उस ने उन से कहा ती था विश्वाम इसी से मिलेगा इसी के द्वारा थको हुए की विषाम दी, ग्रीर चैन इसी से मिसेगा पर छन्दों ने सुननान चादा॥ १३। पर यदीया का वचन उन की पास याचा पर खाचा वाचा पर भाज्ञा नियम पर नियम नियम पर नियम करीं घोडा कर्दी घोडा इस रीति पर पहुचेगा जिसे से वे ठोकर खा चित्त गिरकर घायल दे। जाएं स्नीर फंडे में फंसकर पकड़े जाएं॥

(१) मूख में लक्षाई की। (२) मूल में यहा शेष्ट्रा यहा शिक्षा

मुक्दुट पांव से लताहा जाएगा ॥ ॥ और उन का | १५ । तुम ने तो कवा दे कि दम ने मृत्यु से वाचा कांघी थीर अधीलाक से प्रतिज्ञा कराई हैं इस कारण विपत्ति जव वाक् की नाई वक् , आए तब हमारे पास न आएगी क्यों कि इस ने भूठ की, घरण लिई कीर मिथ्या की आए में किये दुर है ॥ १६ ।, इस कारण प्रभु यद्देश्या यो' कदता है कि सुने। में ने चिण्यान् में नेव का एक पत्थर रक्तवा है सा परका दुआ पत्थर थीर कीने का ग्रनमेल बीर अति हुक् श्रीर नेव के पेत्रय पत्थर है श्रीर जी विकास सबसे उदे उतायली अरनी न पहेगी ॥ १०। श्रीर मै न्याय की होरी धीर धर्म की साहुल ठहराजंगा श्रीर तुम्हारा मूळबपी श्रायकान श्रोती, से वह बारगा थीर तुम्हारे किपने का स्थान जल से डूबेगा ॥ १८। शीर हो। वाचा तुम ने मृत्यु से वाधी से। टूट जाएगी क्रीर हो। प्रतिचा तुम ने अधी हो क से कराई से। न ठएरेगी जब विवास बारु की नाई बढ आए तब तुम उस में डूखें ही ;जाग्रेगो ॥ १९ । जब जब बह बढ़ बार तब तब बद तुमः,की से जाश्गी वह ती भार भार वरन रात दिन बढा करेगी तब इस समाचार का समभना व्याकुल दोने दी का कारग देशा ॥ २० । ब्रिकीना ता टांग फैलाने की लिये क्रोटा थीर खोढना खोड़ने के लिये तंत्र हैं॥

२१ । क्योंकि यहे।वा ऐसा चठ खडा होगा जैसा वह पराजीम् नाम प्रयंत पर खंडा हुण या थार जैसा शिवान की तराई में उस ने क्षेप दिखाया या वैसा ही बह बब क्रोध दिखाएगा जिस से बह बपना ऐसा काम करे जे। विराना है श्रीर वह कार्य करे जे। खने खा दै॥ २२ । से। खब; ठट्टा मत मारी नहीं ते। तुम्हारे वंधन करे 'जाएंगे क्योकि में ने येनाथी के यदे। वा प्रभु से यह सुना है कि सारे देश का स्वत्या-नाश ठाना गया है।

, ३३। कान लगाकर मेरी बुना ध्यान धरकर मेरा वचन सुने। ॥ २४ । वया चल जीतनेदारा वीच वीने १८। इस कारक है ठट्टा करनेष्टारी जी इस यक की लिये लगातार जीतता रहता है ज्या वह सदा मलेस्वासी प्रसाकी द्वाकिस द्वा पद्मावाका वचन सुने।। धरती के। चीरता श्रीर हेगाता, रदता है। ३५।

<sup>(</sup>१) मूझ में सताहै।

क्या वह इस की चैरिस करके सैफ की नहीं कित- भाड़ जी खरीएल से युद्ध करेगी थीर जितने लोग उस राता थीर जीरे को नहीं खखेरता थीर गेह की पांति पांति करके धार जब का उस के निज स्थान पर श्रीर कठिये रोह का खेत की छार पर नहीं बाता ॥ २६ । क्योंकि उम का परमेश्वर उस की ठीक ठीक करना सिखाता थार वसलाता है ॥ ३०। टांवने की गाही से तो सैंफ दाई नहीं जाती थीर गाही का पहिया जीरे के जपर चलाया नहीं जाता पर सैंफ कही से थार जीरा सेंट से आहा जाता है।। २८। क्या राटी का चन्न चूर चूर किया जाता दै, से नहीं काई उस की यदा दांचता नहीं रहता श्रीर न गाडी के पहिये श्रीर न घोड़े उस पर चलाता वै बह उसे चूर चूर नहीं करता॥ भ । यह भी सेनायों के यहाँचा की ग्रोर से द्वाता है, यह श्रद्धत युक्ति श्रीर महाबुद्धि दिखाता है॥

र्द. हाय खरीरल्' पर हार खरीग्ल् पर उस नगर पर जिस में टाकद कावनी किये हुए रहा घरस पर वरस से। सते लाखे। उत्सव के परर्वे अपने अपने समय आते रहें॥ २। मैं ते। बरीएल् की सकेती में डालूंगा बीर रेाना पीटना देागा धीर वह मेरे लेखे में वच्युव खरीएल् सा ठहरेगा ॥ ३। श्रीर मे चारीं स्रोर तेरे विक्त कावनी करके तुओं कोठों से घेर लूंगा थै।र तेरे विश्व गढ़ भी बना-जंगा ॥ ८। तब तू गिराकर भूमि में धसाया जाएगा कीर धूल पर से बोलेगा कीर तेरी वाते मूमि से घीमी धीमी सुनाई देंगी थीर तेरा बाल मूर्ति से थीकी का सा द्वारा और तूधूल से गुनगुनाँ गुनगुनाकर वीलेगा॥ ध । तव तेरे परदेशी वैदिश की भीड़ मूचम घूलि की नाई थ्रीर उन मयानक लोगों की भीड़ भूमे की नाई उहाई जाएगी और यह बात प्रचानक पल भर में होगी ॥ ई। सेनाग्री का यदीवा वादल गरजाता छैार मुमि की कम्पाता ग्रीर मद्दा-ध्वान करता थीर ववष्टर थीर थांधी चलाता थीर नाथ अरनेष्टारी अरिन महकाता दुवा उस के

पास खाएगा ॥ ७ । खीर कातियों की सारी भीड़-

के थीर उस के राठ के विषद्ध लड़ेंगे थीर उस की सकतो में डालेंगे से सब रात के देखे इर स्वप्र के समान ठएरेंग्रे॥ ८। ग्रीर जैसा कोई भखा स्वप् में ता देखे कि में खा रहा हं पर जागकर क्या. देखे कि मेरा पेट बलता' है वा कोई प्यासा स्वय में ता देखें कि मैं पी रहा है पर जागकर क्या देखें कि मेरा गला मुखा जाता येथार में प्यायों मरता है येसी ही उन उब जातियों की भीड़भाड़ की दशा दाती ना सिण्यान् पर्यत से युद्ध करेगी ॥

र । विलम्ब करो थीर चिकत हो बाया पपने तर्दे अन्धे करा थार अन्धे हा जाया वे मतवाले ती हैं पर दाखमधु पीने से नहीं ये डगमगाते ती है पर मंदिरा पीने से नहीं ॥ १०। यदाया ने तुम को भारी नींद में डाल दिया थी।र उस ने तुम्हारी नवीसपी आखे। की वन्द कर दिया श्रीर सुन्दारे दर्भी बची सिर्रा पर पर्दा हाला है ॥ ११ । सा सारा दर्शन तुम्हारे लिये एक लपेटी ग्रीर काप किई हुई पुस्तक की वाती के समान ठइरा जिसे कोई पढ़े लिखे हुए। मनुष्य को यद कदकर देकि इसे पढ़ भीर वद करे कि में नहीं पठ उकता क्योंकि इस पर काप किई दुई है, १२। तब बद्दी पुम्तक खन-पढ़े की यद कहकर दिई जाए कि इसे पठ शीर यद करे कि मैं ते। अनपका इं॥

१३। प्रमुने कदा है ये लोग की संद की वाती। से मेरा क्रादर करते हुए समीप ता क्राते पर क्रपना मन मुक्त से दूर रखते हैं खीर ये जी मेरा भय मानते है से मनुष्यों की खाद्मा सुन दुनकर मानते हैं, 98। इस कारण सुन में इन के साथ श्रद्धत काम वरन श्रति क्ट्रुत थीर अर्चभे का काम केंग्रा तथ दन के बुद्धिमानों की बुद्धि नाश देशो होर इन के प्रवीशों की प्रवीगता साती रहेगी°॥

१५ । हाय उन पर जी अपनी युक्ति की यदीया,

<sup>(</sup>१) अर्थात् इंश्वर का ग्राग्निक्वर वा ईश्वर का सिह ।

<sup>(</sup>१) मूल में शुग्य। (२) मूल में प्रकार (३) मूल में मेरा जीव खासवा करता है। (४) मूल में सुम पर, मारी नींद का बारना उरहेला। (१) मूल में मुह बीर होता। (६) मूल में सी मनुष्या की सिसाई हुई भाषा ए। (व) नुस में छिप जाएगी।

श्रान्धेरे में करके कहते हैं कि इम के। कीन देखता श्रीर इम की कीन जानता है॥ १६। हाय तुम्हारी कौसी उलटी ससभा है वया कुम्हार मिट्टी के तुल्य 'गिना जाएगा वया कार्य्य प्रपने कर्त्ता के विषय करेगा कि उस ने मुक्ते नहीं बनाया वा रची दुई बस्तु र्षपने रचनेदारे के विषय कादे कि वद क्रूक समभा नहीं रखता॥ १०। क्या अब बहुत ही घोड़े दिन के बीते पर लखानान फिर फलदाई बारी न बन जाएगा थ्रीर फलदाई बारी जंगल न गिनी जाएगी॥ १८। ग्रीर उस समय घाँदरे पुस्तक की बाते सुनने सरीं हो । यन्धे जिन्हें यह कुछ नहीं मूमता सा देखने लगेंगे । १९ । श्रीर नम लोग यहावा के कारण षाधिक ष्रानन्दित थी।र दरिद्र मनुष्य इसारन् को पवित्र के कारण मगन होगे ॥ २०। क्योंकि उपद्रवी फिर न रहेगे छीर ठट्टा करनेहारी का खन्त होगा श्रीर जा अनर्थ काम करने के लिये जागते उहते है, २९। स्रीर जी मनुष्यों की वचन से पाप में फसाते दै ग्रीर उन के लिये जा सभा। में उलदना देते दें फदा संगाते थै।र धर्मी को व्यर्थ वात के द्वारा विगास देते है से। सब मिट जाएंगे॥ २२। इस कारण द्रवादीम् का छुडानेदारा यदीवा याक्व के घराने के विषय यों कदता है कि याकू के की फिर लकाना न पडेगा थे।र न उछ का मुख फिर नीचा दे। गा। २३। श्रीर जब उस के सन्तान मेरा काम देखेंगे जो मै उन के मध्य में कढ़ेगा तब वे मेरे नाम को प्रवित्र ठदराएंग्रे, वे याधूव के प्रवित्र को पवित्र ही उद्दरार तो थीर इसरस्त् के परमेश्वर का र्यात भय मानीगे ॥ २८ । उस समय जिन का मन भटक गया का खुद्धि कीख लेंगे थीर की कुड़कुड़ाते है सो शिक्षा पाए हो ॥

30. यहीं वा की यह वाणी है कि चाय चन बलवा करनेहारे लडकीं पर जा युक्ति करते ती है पर मेरी खीर ने नहीं खीर वाचा

यो कि पाने का खड़ा यम करते ' थीर अपने काम या चित्र के कि पाने के लिया कि कि पाने के लिया कि पाने के लिया कि पाने कि पाने के विषय कि पाने कि प

इ। दक्षियन देश की पशुष्टीं को विषय भारी वचन। वे अपनी धन सम्पत्ति की जवान गददी की पीठ पर थीर श्रपने खनानों की कटो के जूबड़ी पर लादे हुए सकट थीर सकती के देश में दीकर जहां सिह थै।र सिंहनी नाग थै।र चड्नेहारे तेज विपवासे सर्प रहते हैं उन लोगों के पास जा रहे हैं जिन से उन का लाम न द्वारा॥ । । स्प्रोंकि मिस्र का सहायता करना व्यर्थ श्रीर श्रकारच है।गा इस कारण मैं ने उस की वैठा रहनेदारा रहव् कहा है॥ ८। श्रव जाकर इस की उन के सास्टने पत्तर पर खोद थीर पुस्तक में लिख कि यह श्रानेहारे दिनों के लिये यदा सर्वदा लीं बना रहे॥ ९ । म्बोक्ति व बलवा करनेहारे लेगा थीर भूठ बोलनेहारे लड़के दें चा यहे। या की शिक्षा की सुनने नहीं चाहते॥ ५०। वे दर्शिया से कहते है कि दर्शी का काम मत करे। श्रीर निविधे से कहते हैं कि इमारे लिये ठीक नव्यवत मत करी, इम से विकनी चुपडी बातें बेली घोखा देनेहारी नवूबत करे। । १९। मार्ग से मुद्रा पथ से इटो थ्रीर दसारल् के पवित्र की इसारे साम्हने से दूर' करें। ॥ १२ । इस कारण इसारल का पवित्र ये। कहता है कि तुम लेगा जे। मेरे इस वचन को निक्तस्या जानते थे।र श्रन्धेर थे।र कुटिलता पर भरोसा करके उन्हीं पर टेक लगाते हो, १३। इस

<sup>(</sup>१) मूल में नीचे जाते हैं। (३) मूल में याचे। की आर्खें तिनिर कीर कल्पकार से देखेंगी।(३) मूल में फाटका। (४) मूल में विवर्ष।

<sup>(</sup>१) मूल में जिन है। (२) यार्थात् समिनान। (६) मूल में बन्द।

कारण यद प्रधन्मं तुम्हारे लिये ऐसा होगा जैसां | करेगो तुम उन की मैले कुचेले यस्त्र की नाई फ्रेंक पर हो थीर बद श्रवानक पल भर में ट्रटकर गिर पहे ॥ १८ । श्रीर घढ उस की रेसा नाश करेगा जैसा कोई मिट्टी का घटा क्रोप्ट विना ऐसा चक्रनाच्य करे कि उस के टुकड़ों में ऐसा भी ठीजरा न रहे जिस से खारोठी में से खारा लिई जाए था गाइटे मे से जल निकाला जाए॥ १५। प्रमु यदीवा दराण्ल के पवित्र ने यें कहा था कि सीटने थीर शान्त रहने से गुम्दारा चहार देशा चुपचाप रहने थार भरासा रखने से तुम्दारी घीरता ठरियो पर तुम ने रेका करना नही चारा॥ १६। तुम ने कदा कि नदी दस घोड़ो पर भागेगे इस कारवा तुम्हे भागना पहेगा थीर यद भी कहा दम तेज सवारी पर चलेंगे इस कारण तुम्हारा चीका करनेदारे तेज चलेगे॥ १९। एक एकार एक ही की धमकी से भागेंगे तुम पाच नी की धमकी से भागोगो और फ़ल्त की तूम पदाह की चेछी पर के डख्डे वा टीले के जपर की ध्वजा के समान विरते रह काखीरी ॥

१८। श्रीर यदीवा इस लिये विलम्त्र करेगा कि तुम पर अनुग्रद करे थार इस लिये कसे पर चर्छेगा कि तुम पर दया करे क्यों कि यदावा न्यायी परमेशवर है से बचा ही धन्य है वे सब जो उस पर याशा धरे रहते है। १९। प्रजा को लेगा सा यहशस्म ष्टार्थात् विय्योन् मे यसे रहेगे तू फिर कभी न रीएगा वंद तेरी टेक्सई सुनते ही तुम पर निष्वय अनुग्रह करेगा सुनते घी यह तेरी मानेगा ॥ २०। श्रीर घाडे प्रभु तुम्हारी रे। टी की कमी ग्रीर जल की तंगी करे तै।भी तुम्दारे उपदेशक फिर न किप खाएंगे थीर तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों की देखते रहे। ग्रे । श्रीर जब कभी तुम दिएनी वा बाई खोर मुझने लगे। तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानी में पहेगा कि मार्ग यही है इसी पर चले। ॥ २२ । ग्रीर तुम वह चांदी जिस से तुम्हारी खुदी हुई मूर्तियां मढ़ी हैं बीर वह शाना बिस से तुम्हारी कली हुई मूर्तिया बामूचित है बागुड

असी भीत का फूला हुआ मारा जी फटकर गिरने दि। गे थी। कियो कि दूर हो ॥ २३। कीर यह तेरे योज के लिये बरा यरसाण्या कि तुम खेत में श्रीज या सका स्नार मिम की उपल भी श्रास्त्री देशा श्रीर वह उत्तम थीर स्त्रादिष्ट होती खीर उस समय तुम्हारे केरों का लम्बी चीही चगई मिलेगी॥ २४। येल फीर शददं जी तुम्हारी खेती के काम मे यागी से मृप प्रार डालिया है उसावा तुवा स्वादिष्ट चारा खारंगी॥ २५। श्रीर उस मदामतार के समय जय गुम्मर गिर पड़ेगे गय उचे उचे पए। हों थीर पराख्यिं पर नालियां श्रीर गाते पाये जागेंगे॥ र्द । उस समय क्षय यहाया प्रवनी प्रका के लागा का चाय बांधेगा शार उन की चाट चगी करेगा तय चढ़मा का प्रकाश मूर्ण का सा हा जाग्या थार मुर्व्य का प्रकाश सारागुंगा द्वारा प्रधीत प्रठयारे सर का प्रकाश एक दिन में द्वीशा ॥

२०। देखी यहीचा का नाम भक्ष्मे हुए काप बीर घने घूमं के साथ दूर में प्राता है उस के लिड कोध से भरे हुए कीर उस की जीम मस्म करनेहारी कारा के समान दै। २८। धीर उस की सांध रेसी चमगडनेहारी नदी के समान है का गले तक पहुंचती है वर सव जातियों की नाश के मूप में फटकेगा थीर देश देश के लोगों की भटकाने के लिये उन के मुद्द में लगाम लगाया जाएगा ॥ २८ । तुम पवित्र पर्वत की रात का सा गीत गायोगी सार जैसे लेगा यहावा के पर्वत की श्रीर उसी से मिलने को जी इसाम्ल की चटान ठएरा है वामुली बजाते हुए जाते हैं बैसे ही तुम्दारे मन में भी प्रानन्द होगा ॥ ५०। पर यहावा अपनी प्रतापवाली वासी मुनायमा थार जपना काप भडकाता थार बाम की ली से भस्म करता प्तथा थीर प्रचवड ग्रांधी श्रीर यति वर्षा थीर ग्रोले गिरने के साथ प्रपना मुखवल दिखाएगा ।। ३९। श्रीर श्रश्यूर् यदेवा के शब्द की यक्ति से दार जाएगा यद वने सेंटे से मारेगा ॥

<sup>(</sup>१) गूम में जमहा। (२) गुल में प्रापनी मुजा का उतरमा ।

इश । श्रीर जब जब यद्दीवा एस की मन ठाना दग्ड देगा तब तब साथ ही हफ श्रीर वीगा बजेगी भीर घट दाथ वढ़ा बकाकर उस की लगातार मारता रदेगा॥ इइ । श्रीर बहुत काल से फूंकने का स्थान तैयार किया गया है यह राजा ही के लिये ठहराया गया है यह लम्बा चौहा श्रीर गाहिरा भी बनाया गया है घटां की चिता में श्राग श्रीर बहुत सी लक्षडी हैं बहावा की सांस जलती हुई गन्धक की घारा की नाई उस की सुलगाएगी॥

त्र्य उन पर तो मिस की सहायता पाने के लिये जाते हैं थै।र घोड़ी का ग्रासरा करते है श्रीर रशें पर भरीसा रखते, क्योंकि वे बहुत है ग्रीर सवारी पर क्योंकि वे प्रति वलवान दे पर इसारल को पवित्र की भार दृष्टि नद्दी करते थार न यदावा की खात मे साते है। २। वह मी वृद्धिमान है और दुख देगा थीर सपने, यचन न टालेगा वह उठकर कुकर्मिश को घराने पर श्रीर अनर्धकारिया के महायकों पर भी चढाई करेगा ॥ इ। मिस्री लेगा तो ईश्वर नधी मनुष्य ही हैं छीर उन के छोड़े ब्रात्मा नही शरीर ही है स्रीर सब यद्दावा द्वाच बढाएगा तब महा-यता करनेदारे श्रीर सद्दायता चाटनेटारे दोनों ठीकर खाकर गिरेगे थैंगर वे सब के सब रक सम विलाय वाएँगे॥ ४। फिर यद्दीवा ने सुक्त से या कहा दै कि जिस प्रकार सिंद वा जवान सिद्ध प्रपने बादेर पर गुर्राता दे। श्रीरं चाइ चरवाई एकट्टे देक्तर उस के विषद्व वही भीड लगाएं ताभी वह उन के वाल से न घसरास्या न उन के की लाइल के कारग दयेगा उसी प्रकार सेनाकी का यहावा सिध्योन् पर्वत ग्रीर यस्थलेम् की पदाकी पर युद्ध करने की उतरेगा ॥ ध । पंख फैलाई हुई चिहियाकी की नाई सेनाम्रों का यद्यावा यस्थलेम् की रहा करेगा वह उस को रक्षा करके बचाएगा थै। र उस की विन कूर ही र चहार करेगा ॥ ६ । हे इसार्शलिया जिस के विक्ह

(१) मूल में उस पर नेयबाका द्यह रखेगा। (३) मूल में श्रीर लापकर।

तुम ने मारी खलवा किया उसी की ग्रार फिरा।

। उस समय तुम लेगा सेने चादी की ग्रपनी

श्रपनी मूर्तियों से जिन्हे तुम वनाकर पापी है। गरे

है। चिन करोगे। द। तब श्रश्यूर उस तलवार से
गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं वह उस तलवार
का कीर ही जाएगा जो श्रादमी की नहीं ग्रीर वह

तलवार के सास्द्रने से भागेगा ग्रीर उस की जवान

बेगार में पकड़े जाएंगे। १। ग्रीर उस की ठांग

भय के मारे जाती रहेगी ग्रीर उस की हांकिम

हजा के कारण विस्मित होगे, यदीवा जिस की

श्रीन सिय्योन् में श्रीर जिम का महा यह्यलेम में है

ससी की यह वास्त्री है।

३२. भूने। एक राजा धर्म से राज्य करेगा थैर द्वांकिम न्याय से हुकुमत करेगे॥ २। ख्रीर एक पुरुष माना छायु से क्रिपने का स्थान श्रीर घीड़ार से बाह होगा वह माना निर्जल देश में जल की नालिया थ्रीर साना त्रप्त भूमि में बडी ढांग की काया देशा॥ ३। श्रीर देखने होरी की षांखें धुन्धली न होंगी थ्रीर सुनने-द्वारी की कान लगे रहेंगे॥ ४। ग्रीर उतावलों की मन चान की बाते समर्केंगे थै।र तुतलानेहारी की जीभ फुर्ती से साफ बोलेगी ॥ ५। मुद्धाफिर उदार न कष्टारमा श्रीर न उम प्रतिष्ठित कहा आरमा॥ ६। क्यों कि मूक ते। मूक्ता ही की वाते बेलता बीर मन मे अनर्थ ही की बाते गढ़ता रहता है कि बह बिन मिक्त के काम करे श्रीर यहावा के विष्ट्र भूठ करे थार भूखे का भूखा ही रहने दे थार प्यावे का जल रोक रक्को ॥ छ। ठम के उपाय युरे हे।ते हैं यह दुष्टु युक्तियां करता है कि जब दरिद लोग ठीक व्यालते हों तब भी नम्रों की उस की कठी वातीं से -फसार॥ द। पर उदार ते। उदारता ही की युक्तियां निकालता है यह ता उदारता के कारण स्थिर रहेगा ।

र । हे सुखी, स्त्रिया उठकर मेरी सुना हे निश्चित

<sup>(</sup>१) मूल में गहिरा करके। (२) मूल में जिन्हें मुग्हारी हाय।

स्त्रिया मेरे वचन की ग्रीर कान सगाग्री ॥ १०। है निश्चिन्त स्त्रिया घरच दिन ये प्रधिक सुम विकल रहे। ग्री क्यों कि तो हने की दाख न देशों श्रीर न किसी भाग्ति के फल राघ लगेंगे ॥११। रे सुदी स्त्रिया प्रस्पराची है निश्चिन्त स्त्रियो विकल हो अपने श्रपने वस्त्र उतारकर श्रपनी श्रपनी कमर मे टाट करे।॥ १२। लेगा ममभाक खेता थार फलवन्त दाखलताथा के लिये छाती पीटेंगे ॥ १३ । मेरे लेगों के वरन इलस्नेहारे नगर के सब दर्प भरे घरें। में भी माति मांति के कटीले पेड उपनेगे॥ १८। क्योंकि रान-भवन त्यामा जाएमा कोलादल से मरा नगर सुनसान है। जाएगा थार पहाडी थार पहरका का घर सदा के लिये मार्दि श्रीर घने ले ग्रदक्षे का विदारस्थान ब्रीर घरेसे पशुक्री की चराई तब लों बना रहेगा. १५। जब सी प्रास्मा कपर से इस पर उग्रहेला पालदायक वारी वन न किनी जाग ॥ १६। तय उस जगल मे न्याय वर्षेगा थार उस फलदायक वारी क्षीर उस का परिकास सदा का चैन स्नीर निश्चिन्त रहना देशा। १८। यैशर मेरे लेशा शाति से नि श्वना रहने के स्थानों में थीर सुख थीर विधाम के स्थानों मे रहें गे॥ १९। पर खोले शिर्रेगे खीर वन के वृक्ष नाश दोंगे थीर नगर पूरी रीति से चै। पट दी जारगा॥ २०। क्या दी धन्य दे। तुम लेगा जी सव जलाशयों के पास बील बाते ग्रीर बेला ग्रीर ग्रदिशे को चलाते है।

३३ हाय हुम लुटेरे पर जी लूटा नहीं गया हाय तुम विश्वासघाती पर जिस के साथ विश्वासघात नहीं किया गया जव तू लूट चुकी तब तू लूटा जाएगा श्रीर जब तू विकास-घात कर चुके तब तेरे साथ विश्वासघात किया काण्या ॥ २। दे यदे।वा दम सोगो पर अनुग्रद कर क्योंकि इस तेरी ही बाट जीहते थाये हैं तू सेार सेार का चन का मुखबल श्रीर चंकट के समय एमारा

च्छारकर्ता उद्दर ॥ ३ । एत्लख सुनते घी देश देश के लाग भाग गये तेरे उठने पर खन्यजातियां तितर वितर हुई ॥ ८ । श्रीर जैसे टिड्डिया चट करती हैं वैषे ही तुम्हारी लूट चट किई काएगी श्रीर जैसे टिड्डिवां टूट पहतीं एं वैमे थी वे उस पर टूट पईंगे॥ थ । यदे। या मदान् हुआ है यद असे पर रहता है उस ने चिग्ये।न का न्याय श्रीर धर्म से परिपूर्ण किया है। ६। थोर उद्घार थार युद्धि श्रीर ज्ञान की यह-तायत तेरे दिना का खाधार है। गी श्रीर यहाया का भय उस का धन दोगा॥

o । मुने। उन वो शूरवीर वाहर चिस्ता रहे दें र्याध के दूत विलक्ष विलक्ष रे। रहे है ॥ ८। राजमार्ग मुनसान पर दें प्राय उन पर घटाछी नही चलते उस ने घाचा को टाल दिया उम ने नगरी की सुद्ध जाना उस ने मनुष्य की कुछ न समक्षा ॥ ९ । पृष्यियी न जार क्रीर जंगल फलदायक वारी न वने क्रीर विलाप करती ग्रीर मुर्फा गई है लवानान कुरहला गया थीर उस पर सियाती का गई है शारीन महभूमि के समान दे। गया थीर वाशान श्रीर. कर्में स में धर्म रहेगा ॥ १७ । श्रीर धर्म का फल शान्ति पतकड़ हो। रहा है ॥ १० । यहावा कर रहा है कि श्रय मे उठ्टगा श्रय मे श्रपना प्रताप दिखाजंगा । अय में मदान् उद्दर्गा ॥ १९ । तुम्हें मुखी घास का । पेट रहेगा तुम भूमी जनागी तुम्हारी मांच प्राग है। की तुम्दे भस्म करेगी ॥ १२ । देश देश के लेग फंके ' दूर चूने के समान दे। जाएंगे कीर कटे हुए कटीले पेडों की नाई याग में जलाये जाएंगे ॥

**५३। दे दूर दूर के ले। ग्री सुनी कि मै ने क्या किया** दें और तुम भी जो निकट दे। मेरा परक्षम जान लो ॥ 98। सियोन् में के पापी वरवरा गये भक्तिहीनों की कपकपी लगी है हम में से कीन प्रचव्ह ग्रागक साम रद सकता हम में से कीन उस आता की साथ रह, सकता जा कभी न वुसेगी ॥ १५। जा धर्म से, चलता थार सोधी बात बालता थार बन्धेर के लाम, से घिन रखता श्रीर घूस नही लेता श्रीर यून की वाते मुनने से कान वन्द करता श्रीर वुराई देखने से क्रांख मूंद लेता है, १६। यही कवे स्थाना में यास

<sup>(</sup>१) नूल में गदहा के पैर नेजते।

<sup>(</sup>१) मूल में प्रापने की कवा कहना।, (२) मूल में पूर यारमने से पापने हाथ ऋटक देता ।

कभी न देशारे ॥ १९। तू अपनी आ खों से राजा की चस की मुन्दरता में निशरेगा थै।र लम्बे चै। डे देश की देखेगा ॥ १८। तू भय के दिनों की स्मरण करेगा कर का गिननेदारा खार तीलनेदारा कहा रहा गुमाठी का गिननेदारा कक्षां रक्षा ॥ १९ । तू उन निर्देय सोगों की न देखेगा जिन की कठिन भाष। तू नहीं सममता थीर जिन की लडबहाती जीभ की तू नहीं युभता ॥ २०। दसारे पर्व के नगर वियोन् पर ट्टाप्ट कर तू खपनी खारी से यस्थातेस की देखेगा कि घए विपास का स्थान थार नेसा तस्यू है जो कभी शिराया न जारशा थार जिस का कोई ट्रंटा कभी उवाडा न बारगा कार कोई रस्सी कभी न ट्टेगी । २१। थै।र यहां महाप्रतापी यहावा दमारी क्यार रहेगा से। यहुत यही यही नदियों थीर नहरीं का स्थान ऐसा विस में डांडवाली नाव न चलेगी श्रीर न ग्रीमायमान जहाज उस के पास होकर सारमा ॥ २२। क्योंकि यहावा एमारा न्यायी यहावा दमारा दाक्रिम यहावा दमारा राजा है घटी दमारा चहार करेगा॥ २३। तीरी राम्चिया कीली दुई वे मस्तुल को जडको दृढन कर सके थार न पाल को चेठा सके तय बड़ी लूट कीनकर वाटी गई लुग है लेगा भी लूट के भागी हुए।। २४। श्रीर की ई निद्यामी न कदेशों कि में रेशों टू थें।र के। लेशा इस में रहेगे उन का अधर्मा क्या किया जारगा॥

३८० हो जाति जाति के लेशो सुनने की निकट आखी और दे राज्य राज्य के लेगो। ध्यान से मुना पृषिधी थीर की कुछ उस में दे बरात भीर जो कुछ उस में उत्पन्न होता है से सुने ॥ २। यद्याया सद्य क्यांतियों पर कीप कर रहा दे बीर उन की सारी सेना पर उस की सलसलाइट भहकी हुई है उस ने उन की सत्यानाथ विया थीर

करेगा घर ठागो में के गढ़ें। में भरण सिये घूए | अंदार दोने की हो द दिया है ॥ । उन में के मारे रहेगा उस की राठी मिलेगी थीर पानी की घटी हुए फैंक दिये जाएंगे थीर उन की लायों की दुर्गेध चठेगी थै।र उन के लेलू से पदाङ गल जारंगे ॥ ४। थार भाकाण में का सारा गया जाता रहेगा श्रीर श्राकाश कागव की नाई लपेटा जाएगा श्रीर जैसे दाखलता या खजीर के युध के पत्ते मुर्फा मुर्फाकर जाते रहते है वैसे हो उस का सारा ग्रेण धुंधला होकर जाता रदेगा ॥५। क्योंकि मेरी तलवार खाकाण में पीकर तुप्त हुई देखे। यह न्याय करने की एदे। स् पर श्रीर उन पर पहेंगी जिन पर मेरा खाप है। इ। यहावा की तलवार लाह से भर गई वह चर्ची से श्रीर भेड़ों के बत्ती श्रीर यकरा के लाटू से श्रीर मेठी के गुर्दी की चर्ची से तुप्त पुर्न दे क्योंकि बासा नगर में यदावा का रक यन थार रदोम् देश में बढा संदार है॥ १। श्रीर उन को संग वनेले थार घरेले वेल थार संदु गिर बारंगे थार उन की भूमि लीषू से इक जाएगी खीर घडां की मिट्टी चर्यों से बाद्याएगी ॥ ८ । क्योंकि पसटा लेने को यदीघाका एक दिन थीर स्थिपोन् का मुकट्टमा सुकाने के लिये घटला देने की एक घरस उर्राया हुया है॥ १। ग्रीर स्दोस्की नदियां राल मे ग्रीर उस की मिट्टी ग्राधक से घदल जाएगी सौर उसकी भीम जलती हुई राल बन जाएगी ॥ १० । वह रात दिन न युक्तेगी उस का धूर्या उदा से। उठता रहेगा वह युगयुग रजाह पहा रहेगा सदा लें। के। ई उस में से क्षेत्रा न चलेगा॥ ११। उस में धनेशयसी खीर साटी पाये जाएंगे बीर रह्म थार कीव्ये का वरेरा देशा क्रीर घट उस पर गड़बड की होरी थीर सुनसानी का साष्ट्रसं तानेगा ॥ १२ । वदा न ते। रईस देंगी ग्रीर न ऐसा कोई द्वीशा जो राज्य करने की ठद्दराया जाए थीर उस की सारे दाकिमी का अन्त होगा॥ १३। ग्रीर उस के महले। में कटीले पेड ग्रीर गड़े। में विच्छ पै।धे थीर काड़ उगेगे ग्रीर वद गीदहीं का वायस्थान शार शतमुंगीं का शांगन दे। जाएगा ॥ १४ । यदा निर्जल देश के जन्त विवारी के था मिलकर वर्षेने थीर रीखार जन्त एक

<sup>(</sup>१) मूस में घस का पामी घटल रे।

<sup>(</sup>३) मूल में गरिरे हाउवासे साग।

<sup>(</sup>१) मूल ने पत्थर।

<sup>(</sup>२) मूल में मुलाया।

दूंचरे का धुलाएंगे कीर वहां लीलीत् नाम जन्तु वासस्थान पाक्षर चैन से रहेगा॥ १५ । यहां सांचिन बाम्बी चुन अग्रहे देकर उन्हें सेवेगी थै।र अपने नीचे बटोर लेगी धार बद्दां गिहिने अपनी अपनी साधिन के साथ एकट्टी रहेगी॥ १६। यहावा की पुस्तक में कुंक्कर पढ़े। इन से से एक भी विन श्रापे न रहेगी श्रीर न विना साथिन द्वारी क्वेकि मै ने अपने मुद्द मे यद बाजा दिई थार उसी के बात्मा ने उन्दे मकट्टा किया है।। १०। खीर उसी ने उन के लिये चिट्ठो डाली थार उसी ने अपने द्याय से होरी डालकर चस देश की उन के लिये बांट दिया है और यह सदा हो इन का बना रहेगा और वे पीठी से पीठी ला उस में धरे रहेगे॥

३५. जंगल और निर्जल देश प्रफुद्धित दोगे और महभूमि मगन द्रोक्षर की नाई फूलेगी॥ २। धद ते। यत्यन्त प्रमुद्धित चार्या खार बानन्द के साथ जयजयकार

करेगी उस की शिभा खदाने। नू की सी देगाी चौर वह कर्मेल् और शारीन् के तुल्य तेनामय देा जाएगी वे यद्यावा की ग्रामा खार हमारे परमेश्वर का तेज

रेखेंगे ॥ ३। ठीले दाची की दृढ थीर धरधराते घुटनें

को स्थिर करे। ॥ ४। घषराने हारें। से करे। कि दियाय वांधा मत हरा देखा तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने को वरन परमेश्वर के ये। उब बदला लेने की भारगा

वही बाकर तुम्हारा उद्घार करेगा ॥ ५ । तब अन्धी की खांखें खोली जाएंगी खीर बहिरे। के कान भी को ने चौरंगे॥ ६। तब लगहा दरिया की सी

चै।कड़ियां भरेगा थार ग्रागे अपनी क्रीभ से जय-चयकार करेगे थ्रीर जंगल में जल के सेाते फूट

निकलोरी श्रीर ! मसमूमि में नितयां यहने सर्नेनी ॥ 🖺 । थीर मृगतृक्ष्या ताल वन जाएगी थीर मूखी मूमि में

मोते पूटेंगे थीर जिस स्थान से सियार वैठा करते हैं उउ में घास ग्रीर नरकट थीर सरकंड होंगे।

(१) मूल में अपनी खादा में।

उस का नाम पवित्र मार्ग देखा की ई प्रशृद्ध जन उस पर से न चलने पाएगा वह तो उन्हों के लिये रहेगा थै।र उस मार्ग पर जो चलेंगे से। चादे मुर्ख भी हो तीभी भटक म जायंगे॥ १। यहां सिंह न द्वारा और कार्च दिंगक जन्त चढ़ने न पारमा ऐसे वर्षा मिलींगे नदीं पर कुडाये दूर लाग उस में चलेंगे॥ १०। थ्रीर यहावा के इन्हाये दूर लाग लैंडिकर जयनयकार करते हुए विय्योन मे श्राएंग्रे बीर उन के खिर पर खदा का जानन्द होगा वे दर्प थीर जानन्द पारंगे थार भाक बीर सम्ब्री सांस का लेना जाता रहेगा ॥

३६ हिन्कियाह राजा के वैद्यर्थ वरस में प्रश्रूर के

राजा सन्देरीय ने यहूदा के सब गढ़वाले नगरीं पर चढ़ाई करके रन की ले लिया। २। खीर प्रश्रूर् को राजा ने ख्याको को बढी येना देकर लाकी श से यदशसेम् के पास हिल्कियाह राजा के विस्त भेज दिया थ्रीर घद उपरले पे।खरे की नाली के पास धोवियों के खेत की सहक पर जाकर खड़ा दुषा ॥ ३ । तब दिल्कियाद का पुत्र रस्याकीम् जे। राजघराने के काम पर या श्रीर श्रेष्टा जी मत्री या थ्रीर क्रासाप् का पुत्र येथ्याद की इतिहास का लिखनेदारा या ये तीनां उस से मिलने की बाहर निकल , गये॥ ४। रष्ट्याके ने उन से कदा दिज्-कियाए से कहा कि महाराजाधिराज प्रश्यूर का राजा यें। करता है कि तू यह क्या भरासा करता दै॥ ५। मेरा कदना यह दैकि युद्व के लिये पराक्रम थीर युक्ति केवल वात ही वात है मव तू किस पर भरोसा रखता है कि तू ने सुक से वलवा किया है॥ ६। सुन तूतो उस क्रुवले हुए नरकट प्रार्थात् सिच पर भरोचा रखता है उस पर यदि कोई टेक लगाए उस के द्वाय में चुभका हैदेगा। मिस्र का राजा फिरोन अपने सब भरीसा रखनेदारी के लिये ऐसा द। श्रीर वहा एक चडक अर्थात् मार्ग देशा श्रीर ही देशता दे॥ छ। फिर यदि तू मुक्त से कहे कि दमारा भरोसा अपने परमेश्वर यहाता पर है ती। व्या यष्ट यदी नहीं है जिस के कंचे स्थानें थीर चेदियों को दूर करके यहूदा खैार यस्श्रलेस् के स्रोगी से कहा कि सुम इसी घेदी के साम्दने दब्हयत् करना ॥ ८ । से अब मेरे स्वामी अग्रार् के राजा के पास कुछ यन्धक रख तय में तुभे दी चनार घोडे दूंगा वया तू उन पर सवार चळा सकेगा कि नहीं ॥ र। फिर तू मेरे स्थामी के होटे से होटे कर्माचारी का भी कहा नकारकर क्योकर रधीं बीर सवारों के लिये सिस पर भरोसा रखता है। १०। क्या में ने यहावा के विना कर इस देश की रबाडने के लिये चढ़ाई किई दे यदाया ने मुक्त से कहा है कि उस देश पर चढ़ाई करके उसे उसाह दे। ११। तब एरवाकीम् श्रीर श्रीदा श्रीर योष्ट्राच ने रय्याके से कहा अपने दासों से प्रशामी भाषा से यारी कर क्योंकि इम उसे समभते दें थीर इम से ण्डदी भाषा में शहरवनाद पर बैठे दूर लागों के सुनते याते न कर ॥ १२। रघ्याको ने कहा वया मेरे स्यामी ने मुक्ते तेरे स्वामी दी के वा तेरे दी पास ये वार्त करने की भेका दे वया उस ने मुक्ते उन लोगी के पास नहीं भेजा को शहरपनाइ पर बैठे हैं इस लिये कि तुम्दारे संगं उन की भी क्रापनी विश्वा खाना बीर अपना मूत्र पीना यह ॥ १३ । तय रय्-शाके ने खडा दे। यहूदी भाषा में कवे शब्द से कहा महाराखाधिराज याण्यूर् के राजा की याते सुने।॥ १४। राजा ये। कहता दे कि दिल्कियाद तुम की मुलाने न पार क्योंकि बद तुम्हे बचा न सकेगा ॥ १५। स्रीर दिल्कियाइ सुम से यह कदकर यदेखा पर भी भरासा कराने न पाए कि प्रदेशवा निश्चय इम की वकाण्या बीर यह नगर वाश्युर् के राजा के यश में न पड़ेगा॥ १६। दिल्कियाट् की मत मुना काशूर्का राजा कहता है कि भेट मेककर मुक्ते प्रसन्न करी । श्रीर मेरे पास निकल आश्री तथ श्रापनी प्रापनी दास्यलता ग्रीर ग्रंजीर के युद्ध के फल साम्रो श्रीर प्रापने प्रापने कुबड का पानी पीक्षी ॥

१९। पीके मे प्राक्षर तुम की रेसे देश में ले जासंगा जो। सुम्दारे देश के समान स्नाल सीर नये दाख-मधुका देश, राष्टी बीर दाखवारियों का देश है। १८। ऐसान दीकि दिल्कियाट् यद कदकर तुम की यदकार कि यदीया दम की वसारगा। वया और जातियों के देवताओं ने अपने व्यपने देश की अक्ष्रद के राजा के दाय से खखाया दै॥ १९ । प्रमात् श्रीर अपीद् के देवता कदा रहे स्पर्वेम् के देयता कर्टा रहे वया उन्हों ने शोमरीन् की मेरे राध से यचाया ॥ २० । देश देश के सब देयताओं में से रेसा कीन है जिस ने अपने देश की मेरे हाथ से बचाया है। फिर वया यहीवा यहशलेस की मेरे हाथ से ब्राचारमा ॥ २९। पर वे चुप रहे और उस की उत्तर में एक द्यात न कही क्यों कि राजा की ऐसी ष्याचा भी कि उस की उत्तर न देना ॥ २२ । तब हिंहिकयाह् का पुत्र रस्थाकीम् जा ,राजघराने की काम पर या बीर शेवा का मन्त्री या श्रीर आसाप् का पुत्र योक्षाइ जी इतिहास का लिखनेदारा था इन्दों ने दिल्कियाद के पास यस्त्र फाड़े दुर जाकर रव्याके की बाते कर सुनाई ॥

त्र विक्षिणाइ राका ने यह सुना तय घट अपने वस्त्र फाड़ टाट जीठकर यहावा की भवन में गया ॥ २ । और उस ने रखाकी से को जो राजधराने की काम पर धा और ग्रेमा मंत्री को और याजकों की पुरनियों की जो सव टाट पोड़े हुए थे आमीस की पुत्र पशायाइ नियों के पास भेज दिया ॥ ३ । उन्हों ने उस से कहा दिव्या प्रदेश का का दिन संकट और उन्होंने जेम से कहा दिवा का दिन है, बच्चे जमने पर हुए पर जननी की जनने का बल न रहा ॥ ८ । व्या जानिये कि सेरा परमेश्वर यहावा रव्याकी की वासे सुने जिसे उस के स्वामी अश्रूर्-के राजा ने जीवते परमेश्वर की निन्दा करने की मेजा है सीर जो वार्त सेरे परमेश्वर यहावा ने सुनी है उन्हें दपटे से तू इन वचे हुओं के लिये की रह गये हैं उन्हें दपटे से तू इन वचे हुओं के लिये की रह गये हैं

<sup>, (</sup>१) मूल में कर्मधारियों में से एक श्राधिपति का भी गुइ भेरके। (२) भूल में मेरे साथ श्राधीर्थाद करे।

प्रार्थना कर'। १। या दिल्कियाह् राजा के कर्म-चारी यशायाह् के पास शाये। ६। तय यशायाद् ने उन से कहा श्रपने स्थामी से कदी कि यदीया यो कहता है। कि। जी यसन तू ने मुने हैं जिन के द्वारा श्रायशूर् के राजा के जनीं ने मेरी निन्दा किई है उन के कारण मत हर। ७। मुन में उस के मन में प्रेरणा करंगा कि यह कुछ समाचार मुनकर श्रपने देश की लीट जार थीर में उस की उसी के देश में तलवार से मरवा डालुगा।

द। से ख्याके ने लै। टकर अञ्गूर्के राजा की लिङ्गा नगर से युद्ध करते पाया क्योंकि उस ने सुना या कि यह लाकी श्रुके पास से सठ गया है ॥ ९। बीर उस ने क्रुण् के राजा तिर्दाका के छिपय यद मुना कि वद मुक्त से लड़ने की निकला है तब उस ने दिज्कियाद् के पास दूतों की यद कदकर भेजा कि, १०। तुमं यदूदा के राजा हिज्कियाह से यो कड़ना कि तेरा परमेश्वर जिस्र का तू मराखा करता दैयद कदकर तुके धोखान देने पार कि यक्शलेस् अञ्जूर् के राक्षा के वश मे न पड़ेगा॥ १९। देख तूने ती सुना है कि अञ्जूर के राजाओ ने सब देशों से कैसा किया है कि उन्हें शत्यानाश ही किया है फिर क्या तू बचेगा॥ १२ । गोजान् धीर द्वारान् धीर रेवेष् धीर तलस्वार् में रहनेहारे रदेनी जिन जातिया को मेरे पुरुखाओं ने नाश किया क्या उन में से किसी जाति की देवतायी ने उस की बचा लिया॥ ५३। इमात् का राजा ख्रीर 'खर्षाद् का राजा और सपर्वेम् नगर का राजा और देना बीर<sup>।</sup> इच्छाको राजाये सब कहां रहे॥ प8। से इस पत्री को हिज्जियाह ने दूती के दाथ से लेकर पढ़ा तब यद्दोवा के भवन में जाकर पत्री की। यद्दीवा के साम्हने फैला दिया, १५। श्रीर यदे।वा से यह प्रार्थना किई कि, १६। हे सेनास्त्रों के यदीवा चे कस्बी पर विराजनेहारे इसारल् को परमेश्वर पृणियों के सारे राज्यों के जपर केवल तू ही परमे-प्रवर है जाकाण थै।र पृणिकी की तू ही ने बनाया है॥ ९७। हे यहावा कान लगाकर सुन हे यहावा

४१। तथ आमीस्की पुत्र यशायाद् ने दिज्-कियाद् की पास यद कदला भेजा कि इंग्रारल् का परमेश्वर यद्यावा यों कहता है कि तू ने जा प्रश्रम् के राजा सन्देरीय के विषय मुक्त में प्रार्थना किई है, २२। से। उस के विषय में यदावा ने यद वचन कदा दै कि सियोन् की कुमारी कन्या तुमे सुच्छ बानती ख्रीर ठट्टीं में उड़ाती है यह शलेस् की पुत्री तुम पर सिर दिलाती है॥ २३। तू ने जा नामधराई थीर निन्दा कि ई दै सा कि स्की कि ई थै। र तू ने। बड़ा बे।ल बे।ला ग्रीर घमण्ड किया दे से। क्तिस के विरुद्ध किया है इस्रारल् के पवित्र के विकह तू ने किया है। २४। छापने करमेचारियों के द्वारा हू ने प्रमु की निन्दा करके कदा है कि यहत से रण लेकर में पर्वता की चाटिया पर वरन लखा-नान् के बीच तक चढ़ आया हूं सा में उस की जंचे जंचे देवदाक्यों थीर प्रच्छे प्रच्छे सनीयरी की काट डालूंगा थीर उस के दूर दूर के इंचे इंचे स्थानों में थीर उस के बन में की फलदाई बारियों मैं घुषूंगा॥ २५। मैं ने तो खुदवाकर पानी पिया थ्रीर मिस की नहरों में पाछ धरते ही उन्हें सुखा हालूंगा ॥ रई । क्या तू ने नहीं सुना कि प्रासीन काल से में ने यही ठहराया श्रीर सगले दिनी से इस की तैयारी किई घी से। प्रव में ने यह पूरा भी किया है कि तू गठवाले नगरा की खबडदर ही

आंख खोलकर देख थार सन्देरीझ के सारे यसनी की सुन ले जिस ने जीवते परमेख्वर की निन्दा करने की जिस मेजा है। १८। है यहीवा सच ती है कि अश्रूष् के राषाओं ने सब जातियों के देशें की जाता है, १९। श्रीर उन के देवताओं की आग में की का है व्योंकि ये ईश्वर न ये वे मनुष्यीं के बनाये हुए काठ थार पत्थर ही के ये इस कारण वे उन की नाथ करने पाए। २०। से अब हे हमारे परमेश्वर यहीवा तू हमें उस के हाथ से बचा कि पृथियों के राज्य राज्य के लोग जान लें कि केवल तू ही यहीवा है।

<sup>(</sup>१) नूस ने प्रार्थना एटा ।

<sup>(</sup>१) जूल में सब देशे। सीर चन की भूमि की। (२) मूल में अपनी सार्खें कपर की ग्रीर उठाई।

रहनेहारी का यल घट गया वे विस्मित थार लिजत दृए से मैदान की क्रोटे क्रोटे पेड़ी थीर दरी घास थीर इत पर की घास थीर ऐसे खनाज के समान दे। राये के। बढ़ने से पहिले दी सूस जाता है॥ २८। में तेा तेरा घैठा रक्षना थीर कूच करना थीर लाट स्राना जानता हूं श्रीर यह भी कि तू मुक्त पर अपना क्रोध भडकाता है।। २९। इस कारण कि तू सुक पर खपना क्रोध भड़काता खार तेरे खाममान की बात मेरे कानों में पड़ी है मै तेरी नाक में नकील हालकर थीर तेरे मुद्द में खपना लगाम लगाकर जिस मार्ग से तू प्राया पै उसी से तुमे साटा दूंगा। ३०। थीर तेरे लिये यह चिन्द देशा कि इस वरस ता तुम उसे खायोगो जा याप से याप समे यार दूसरे धरम उस से की उत्पन्न है। सी खायोगे थीर तीसरे वरस बीज बाने श्रीर उसे सबने पास्रोगे दाख की वारियां लगाने थार उन का फल खाने पाछागा। ३१। श्रीर बहुदा के घराने के बचे हुए लेगा फिर जड़ पज़र्ड़ों और फर्लोंगे भी॥ इरो क्यों कि यर-श्रलेस् में से बच्चे हुण जै।र सिय्यान् पर्वत से भागे ष्टुण लेगा निकलेंगे सेनायों का यदावा अपनी जलन के कारक यह काम करेगा । ३३। सा यहावा षाश्रार के राजा के विषय में यो कवता वै कि वह इस नगर में प्रवेश करने वरन इस पर एक तीर भी मारने न पाएगा और न घट काल लेकर इस के साम्हने प्राने या पूर्व के विरुद्ध दमदमा बनाने पाम्मा । ३४ । जिस मार्ग, से यह खाया उसी से घट लाट भी बाएगा ख़ीर इस नगर में प्रवेश न करने पारमा यदेखा की यदी ठाग्यी है ॥ ३५ । खीर मे अपने निमित्त और अपने दास दासद के निमित इस नगर की रवा करके बचालगा ॥

, ३६ । सा यहाया के दूत ने निकलकर प्रश्यूरिया को कायनी में एक लाख पचासी दखार पुरुषों की

खरहरूर कर दे। २०। इसी कारण उन में के रखनिहारी का यन घट गया वे विस्मित कीर लोजात देखा कि लोध ही लोध पड़ी हैं। ३०। से अप्रशूर् का यन के होटे होटे पेड़ी कीर हरी घास का राजा सन्देरीव चल दिया और लैटिकर नीनवे कीर कत पर की घास कीर रेसे अनाज के समान है। गये की अकृने से पहिले ही नूस जाता है। ३८। की मन्दिर में दरहवत् कर रहा था कि उस के पुत्र में तो तेरा घैठा रहना थीर कूच करना थीर लीट खड़मोसेक् और शरेसेर् ने उस की तलवार से मारा आना जानता हूं थीर यह भी कि तू मुक्त पर अपना से स्वांत देश में भाग गये और उसी का पुत्र की भार अरकाता है। ३९। इस कारण कि तू मुक्त पर सहंदोन उस की स्थान पर राज्य करने लगा।

३८. उन दिनों में हिल्कियाह रेसा रोगी हुआ कि मरा चाहता था स्रीर थामे। स्के पुत्र यशायाद् नहीं ने स्व के पास जाकार कहा यदावा यें कहता है कि अपने घराने के विषय जी यादा देनी दी से दे स्थोंकि तून यचेगा मर जाएगा ॥ २। तव छिज्जिया हुने भीत की स्रोर मुंद फोर यदीयां से प्रार्थना करके कहा, ३। दे यदावा में विनती करता दूं स्मरण कर कि मै सञ्चार्च श्रीर खरे मन से श्रपने के। तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूं जो सुभी अच्छा लगता है सोई में करता आया हूं, तब हिल्कियाह बिलक विसका रेग्या॥ ४। तब यदीवा का यह वचन यशायाद की ,पास पहुंचा कि, ५। जाकर दिल्-किप्पाद से कद कि तेरे मूलपुरुष दालद का परमेश्वर यदावा यो कहता है कि में ने तेरी प्रार्थना मुनी और तेरे आंसू देखे है मुन में तेरी आयु पन्द्रह वर्स कीर वढ़ा दूँगा॥ ६। श्रीर श्रश्यूर के रासा के द्वाध से में तेरी और इस नगर की रेसा करके वचार्जगा ॥ ७ । श्रीर यदीवा जी श्रपने इस कहे पुर वचन की पूरा करेगा इस बात का तेरे लिये यदेशवा की स्रोर से यह चिन्द देशा कि, दा मे ध्रुपघडी की काया की की आदाल की ध्रुपघड़ी में ठल गई दै दस अंग पीके की स्रोर लाटा दूंगा से। क्वाया दस ग्राम जी बद कल चुकी घी लैाट गर्द ॥ ,

१। यदूदाको राजा दिज्जिया हुने जी लेख

<sup>(</sup>१) मृल में सेता। (२) मूल में भीचे की चीर करा। (३) मूल में कपर की खार कर्लिंग। (৪) मूल में सेनाग्रेश के यहावा की जलन यह करेगी।

<sup>(</sup>१) मूंस में तेरे साम्हने ।

चस समय लिखा जन्न यह रोगी द्वाकर चगा है। गया था से। यह है॥

१०। में ने कहा या कि खपनी खायु के वीची श्रीच अधीलोक के फाटकों में प्रवेश कर्षाा। क्योंकि मेरी श्रेप खायु हर लिई गई है। १९। में ने कहा या में याह् की फिर न देखांगा जीते की मैं याह की न देखने पाकंगा

मे परलेक्सवासियों का साधी द्वाकर मनुष्ये। की फिर न देखा। ।

पर । मेरा घर चरवाहे के तबू की नाई उठा लिया गया

में ने बुननेहारे की नाई खपने खीवन की लपेट दिया वह मुक्ते ताने से काट लेगा एक ही दिन में तू मेरा खन्त कर डालेगा ॥ १३। में भेर ली खपने मन की शान्त करता रहा वह सिंह की नाई मेरी सब हहियां की तोड़ता है

यक ही दिन में तू मेरा खत कर डालेगा॥
पष्ठ। में सूपाबेने बा सारस की नाई च्यू च्यू
करता

थीर पियह क की नाई विलाध करता था मेरी श्रांखें कपर देखते देखते रह गई

हे यहावा मुक्त यर अग्धेर हा रहा है तू मेरा जामिन हो।

पि । में क्या कडू उस ने मुक्त से कड़ा कीर किया भी है

मैं जीवन भर जीव की कडुवाइट के साथ दीनता से चलता रहूंगा।

१६ । हे प्रमु इन्हीं वातीं से लेगा बीते है और इन सभी से मेरे आत्मा का बीवन होता है से तू मुक्ते चंगा करके जिलाएगा ॥

एछ। देख श्रान्ति ही के लिये मुक्ते बड़ी कहुवाहर मिली

थार तू ने रनेष्ट करके मुने विनाय के गड्डे से निकाला है क्यों कि तू ने मेरे सब पापों की अपनी पीठ के पीड़े कर दिया था।

१८। श्रधे।सोझ से। सेरा धन्यवाद नहीं करता न मृत्यु तेरी स्तुति करती है

को कबर में पड़े हैं चे। तेरी सञ्चाई की प्राणा नहीं रखते॥

पर । जो स्रोता दे से हैं तेरा धन्यवाद करता दे तैसा में आज कर रहा हू

पिता पुत्री की तेरी चच्चाई जताता है।

२०। यहीवा मेरा चढ़ार करने की तैयार हुआ

से हम जीवन भर यहीवा की भवन में

तारवाले बाड़ी पर अपने रवे हुए गीत

२९ । यथायाइ ने तो कहा था खंबीरें की एक पेलिटिस लेकर हिल्कियाइ के दुष्ट फीड़े पर खंधी जार तब बह खनेगा ॥ २२ । श्रीर हिल्कियाइ ने पूछा था कि इस का क्या चिन्द है कि मै बहोधा के भवन की फिर जाने पाऊंगा ॥

वित्र विश्व समय बलदान् का पुत्र मरोदक् वलदान् की वाबेल् का राजा या उस ने दिक्कियाइ के रेगो होने छैंगर फिर वंगे हो जाने की वर्चा सुनकर उस के पास पत्री छोर भेट भेजो ॥ २। इन से हिक्कियाइ ने प्रस्त्र देक्कर उन की खपने अनमोल पदार्थों का भग्रहार और चांदी छोर सेगा छैंगर सुगध द्रव्य छीर उत्तम तेल खीर खपने ह्यियारों का सारा घर छीर अपने भग्रहारों में जो जो बस्तुर्थ थी से सब दिखाई, दिल् कियाइ के भवन छीर राज्य भर में कोई सेसी बस्तु न रही जी उस ने उन्हें न दिखाई हो ॥ ३। तब प्रधा-याइ नदी ने हिक्कियाइ राजा के पास जाकर पूका वे मनुष्य क्या कह गये छीर कहां से तेरे पास आये थे हिक्कियाइ ने कहा वे तो दूर देश से अर्थात् वाबेल् से मेरे पास आये थे ॥ ४। फिर उस ने पूका तेरे भवन में उन्हों ने क्या क्या देखा है हिक्कियाइ

<sup>(</sup>१) मूल में मीन में। (२) वा नेरी आयु। (३) मूल में दिन से रात ली।

<sup>(</sup>१) मूल में फेंक। (२) मूल में जीवता कीवता। (३) मूल में भेरे।

ने उन्हें न दिखाई हो।। १। यशायाह् ने हिल्कियाह् ने खटल रहेगा।। से कहा सेनान्ना के यदावा का यह वचन सुन से 🛭 ६। ऐसे दिन प्रानेवाले हैं जिन में बो कुछ तेरे भवन में है और की कुछ तेरे पुरुखाओं का रक्खा हुआ आज के दिन लों तेरे भण्डारी में है से सब वावेल् को उठ चारमा यहोवा यह कहता है कि कोई वस्तु न बचेगी ॥ ७ । थीर जे। पुत्र तेरे वंश दिखाता हुआ जाता दे कीर वह व्यपने भुष्ठवल से षाई में ले जाएंगे थीर वे खोजे बनकर बाबेल की राजभवन में रहेंगे॥ ८। हिल्कियाह ने यशायाह से कहा यहे। बाका वन ने सूने कहा है से मुख्ड की चराएगा वह भेड़ी के बच्चों की श्रंकवार शान्ति श्रीर सञ्चाई वनी रहेगी॥

दे। शान्ति ॥ २। यक्शलेम् से शान्ति की खाते कहा। समवा लिया और पहाड़ों की तराजू में ग्रीर पहा-पूरी दुई है तेरे अधर्म का दण्ड अगोकार किया प्रदेशवा के आत्मा का परिमाण किया वा उस का गया है थीर यदीवा के हाथ से तू अपने सब पापीं मंत्री हाकर उस की जान सिखाया है। १४। किस का दूना दग्ह पा चुका है।

अरावा में एक राजमार्ग चौरस करे। ॥ १। हर एक ब्रून्ट वा पलड़ों पर की घूलि के सुल्य ठहरी देखे। तराई भरी जाए और हर एक पहाड़ और पहाडी शिरा दिई जाए जी ठेठा है से सीधा सार जी अंच नीच है सा मैदान किया जाए॥ ५। तब यहे। या का तेज प्रगाट है। चाएगा और उब प्राणी रेशा कष्टा है।

६। बोलनेहारे का वचन है कि प्रचार कर। कीर किसी ने कहा में क्या प्रसार कर्य सब प्राणी घास दें उन की सारी शोभा मैदान के फूल के समान है। । घास सूख गई फूल मुर्भा गया है क्योंकि यहोबा की साम उस पर चली नि सन्देह

ने कहा जो कुछ मेरे भवन में है से। सब उन्हों ने प्रका घास है ॥ ८। घास ते। मूख जाती सीर फूल देखा मेरे भगड़ारी में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो में मुर्भा जाता है पर हमारे परमेश्वर का बचन सदा

९। हे सिय्योन की शुभ समाचार सुनानेहारे<sup>९</sup> संवे पहाड़ पर चढ़ का है यहशलेन् की शुभ समाचार युनानेहारे बहुत कंचे शब्द से सुना कंचे शब्द से मुना मत हर यहूदा के नगरों से कह कि श्रपने परमेश्वर की देखे। ॥ १० । देखे। प्रभु यहीवा सामर्थ्य में उत्पन्न हो उन में से भी कितनों को वे बन्धु प्रभुता कर लेगा देखे। की मजूरी देने की है से उस की पास कीर की बदला देने का है सा उस की हाथ में है। ११। वह चरवाहे की नाई अपने भला ही है फिर उस ने कहा मेरे दिनों में ता में लिये चलेगा थार दूध पिलानेहारियों की धीरे धीरे से चलेगा ॥

पर। किस ने महासागर को अपने चुल्लू से हिन मेरो प्रका को शांति हुआ और किस ने पृथियी की मिट्टी की नपन्ने में श्रीर चस से पुकारकर कदा कि तेरी कठिन सेवा हियों की कांटे में ताला है।। १३ । फिर किस ने ने उस की सम्मिति दिई थीर समझाकर न्याय का इ। किसी को पुकार सुनाई देती है कि जंगल में प्रथ बता दिया और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग यदीया का मार्ग सुधारी दमारे परमेश्वर के लिये जता दिया ॥ १५ । देखी जातियां तो डोल पर की वह द्वीपों का धूलि के किनकों के सरीखे उठाता है॥ १६। थ्रीर लखानानु ईधन के लिये थाडा हागा चीर उस में के जीव जन्तु हामर्वाल के लिये घोड़े ठहरेंगे॥ १७। सारी जातियां उस के साम्दने सुक उस को रक संग देखींगे क्योंकि यहावा ने खाप हैं ही नहीं वे उस के लेखे में लेश स्नीर सुनसान सी ठहरी। १८। से तुम ईश्वर की किन के समान व्यताखारी थार उस का किस की उपमा देशो। ९९। कारीगर मूरत छालता है भीर सेानार उस की सेनि से मठ़ता खीर उस के लिये चान्दी की सांकर्ल

<sup>(</sup>१) जूस में सुनामेहारी। (२) जूस में उस की मुला उस के लिये प्रमुता करेगी।

नहीं कर सकता यह ऐसा वृत्त चुन सेता है जी। मड़ने का न हो श्रीर निषुख कारीगर ठूठकर सूरत खुदवाता थ्रीर उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह न हिरा सके ॥ २९ । भ्या तुम नही जानते क्या तुम नहीं सुनते स्था तुम की प्राचीनकाल से व्यताया नदी राया क्या तुम ने पृथिकी की नेव पड़ने का विचार नहीं किया ॥ २२ । जा पृथियी की चारा क्यार के चाकाशनरहस पर विराजमान है, श्रीर पृथिवी के रहनेहारे ठिड्डी से है, जी खाकाश की मलमल की नाई फैलाता थीर रेसा तान देता है जैसा रहने के लिये सम्बू ताना जाता है, २३। की बढ़े बड़े द्यांकिमी की तुच्छ कर देता है यही पृधियी के पाधिकारियों की सूने के समान करता है ॥ २४। बरन वे लगाये न गये वे वेखि न गये उन के ठूंठ ने भूमि में जड़ न पकडी, कि उस ने उन पर प्रवन बदाई ग्रीर वे बूख गये थीर आंधी उन्हें भूवे की नार्च से गर्द ॥ २५ । से तुम मुक्त की किस की समान बसाम्रोगो कि मै उस के तुस्य ठइ ई, पवित्र का यही वचन है। रहा स्रपनी स्रांखें कपर चठाकर देखे। कि किस ने दन की सिरता कीन दन की गय को ग्रिन ग्रिनकर निकालता वह उन सब की नाम से लेकर वुसाता है वह ऐसा बड़ा सामर्थी धीर श्रत्यन्त वली है कि उन में से की ई विन साये नहीं रप्टता ॥

देश है याकूब तू क्यों कहता है श्रीर है इसारल् तू क्यों कहता है कि मेरा मार्ग पहाला से किया हुआ है मेरा परमेश्वर मेरे न्याय.की कुछ चिन्ता नहीं करता। । इट । क्या तुम नहीं जानते क्या तुम ने नहीं सुना कि यहां ला सुम ने नहीं सुना कि यहां ला सामत परमेश्वर श्रीर पृष्यिती मर का सिरजनदार है से न श्रकता श्रीर न श्रीमत होता है श्रीर उस की दुद्धि श्राम है ॥ २९ । वह धने धुर को यस देता श्रीर श्रीमत को बहुत सामश्री देता है ॥ ३० । तस्य तो श्रकते श्रीर श्रीमत हो जाते हैं श्रीर सवान ठीकर स्थाकर ग्रीरती तो ।

ढालकर बनाता है। २०। हो कंगाल इतना कर्षण है। ३१। पर की यहावा की बाट जीहते हैं से नहीं कर सकता वह रेसा वृद्ध चुन सेता है जी नया बल प्राप्त करते सारंगे वे उकावों की नाई महने का न हा ख़ौर नियुख कारीगर कूढ़कर दूरत उड़ेंगे वे दै। इते दौड़ते धोमत न होगे ख़ौर चलते ख़दाता छीर उसे रेसा स्थिर कराता है कि वह चलते बक न नारंगे।

४१. हें द्वीपे। मेरे साम्हते सुप रहा , पीर देश देश के लाग नया खल प्राप्त करें वे समीप आकर वेश्लें इस दोनों आपस से न्याय चुकाने क्रें लिये एक दूसरे के समीप , आरं॥ २। किस ने पूरल दिशा से एक की सभारी है जिस के। यह धर्म के साथ थपने पीव के पास व्रलाता है वह उस के वश में जातियों की कर देता श्रीर उस की राजाग्री पर खिंचनारी ठहराता है, वह उन्हें उस की तलवार की धूल के समान श्रीर उस की धनुष की। उडाये हुए भूसे की समान देता है। इ। बह उन्हें खदेड़ता ग्रीर ऐसे मार्ग से जिस पर वह कमी न चला था विना राक टोक आगो वक्ता है। 8। किस ने यह काम किया है, उस ने का आदि ये पीठी पीड़ी का कगातार बुलासा आया है अर्थात् मै यहावा जो सब से पहिला हु धीर अन्त के समय रहूगा में बही हूं॥ ५। होप देखकर डरते हैं पृथियों के दूर दूर देश कांप चठते श्रीर निकट शाँगये हैं। है। वे एक दूसरे की सहायता करते हैं स्रीर उन में से एक एक सपन माई से कहता है कि हियाव बांध ॥ ७ । स्नार वर्ड्स सानार की सीर इधार से वरावर करनेहारा निहाई पर मारनेहारे की यह कहकर हियाघ छछ। रहा है कि सक्रम ते। अच्छी है से। यह कील ठीक ठोंकाकर उस की ऐसा दूक करता है कि नहीं दिश सऋती ॥

का सरजनद्वार दे से न यकता थीर न श्रांमत दा है मेरे दास दसारल् दे मेरे चुने दुर याकूब दोता है थीर उस की युद्धि थान है ॥ २९ । वह दे मेरे प्रेमी द्वादीम के वंश, ९ । तू विश्वे में ने यक दुर को एवं से लेकर पहुंचाया और सामर्थ्य देता है ॥ ३० । तस्य तो यकते थीर श्रांमत पृथ्यियों की होर होर से खुलाकर यह कहा कि तू हो जाते हैं थीर जवान ठे। थर खाकर गिरते तो मेरा दास है में ने तुक चुना है थीर नहीं तथा,

<sup>(</sup>१) मूल में भेरा न्याथ मेरे परमेखर के पास होकर निकल गवा।

१) मूल में घटेंगे।

९०। से। मत हर क्योंकि में तेरे संग्र हू इधर उधर मत ताक क्योंकि मे तेरा परमेक्टर हूँ मे तुके हुक् करता थार तेरी सहायता करता थार प्रपने धर्ममय दिस्ति दाथ से सुक्ते संभालता रहूगा॥ ११। देख जी तुंभ से फ्रोधित दे वे सव लक्जित देशी थीर उन के मुंद काले या जाएंगे का तुभ ये भगाइते दे या नाग्र देाकर विलाय जाएगे॥ १२। ना तुम से जड़ते है उन्हें तू ढूंड़ने पर भी न पाण्या की तुक से युड़ करते हैं से नाम दीकर विसाय ही जाएंगे ॥ १३। बीर में तेरा परमेश्वर पदीवा तेरा दहिना दाव ं पकड़े हूं में ही सुमा से कायता हू कि मत डर क्यों कि म तेरी सहायता करंगा॥ 98। दे की हे वरी व याक्षय है इसारल् के मनुष्या मस हरी व्योक्ति यदीया की यह दाकी दें कि में तेरी सदावता करंगा तेरा क्रुडानेदारा दुखाएल् का पवित्र है॥ १५। सुन मे ने तुक्ते क्रूरीवाली दांवने की एक नई थार चार्की कल ठद्दराया है से तू पहाड़ों की दांव दांवकर मूक्त धूलि कर देगा थीर पद्मास्यिं की भूसे के समान कर देगा॥ १६। तू तो उन की खोसारगा थार पञ्चन उन्दे उडा ले जाएगी थार खांधी उन्दे तितर वितर कर देशी और तू यहाया के कारण मगन होगा और बहायल् के पवित्र के कारण वहाई मारेगा ॥ १७ । दीन श्रीर दरिद्र लेश जल ढूंढ़ने पर भी नहीं पासे श्रीर उन का तालू प्यास के मारे चूंख गया है पर में यदावा उन की विनती सुनूगा में इसारल का परमेश्रदं उन की त्यारा न दूंगा। १८। में मुगडे ठीला से भी नदियां थीर मैदानां के यीच में सेति यदाउँगा में जंगल की साल थै।र निर्कल देश की साते ही खाते कर दूंगा॥ १९ । मे कंगल में देवदार थीर वसूर थार मेरदी थीर जल-पार्ड उगार्जगा में ग्रराया में सनीवर तिधार् वृक्ष श्रीर सीधा सनैायर एकट्ठे लगार्जगा, २०। जिस से लेगा देखकर जान से फार साचकर पूरी रीति से समभ ले कि यह यहीचा के हाथ का किया हुआ 'श्रीर इसारल् के पवित्र का सिरका दुया है।

२१। यद्दीया क्रवता है कि अपना मुकट्टमा सही

(१) मूल में ख़िलू गा। (२) मूल में. दूगा।

याकू ख का राका कहता है कि अपने हुट प्रमाख दे। ॥ २२। वे उन्हें देकर हम की वतार्थ कि होन- हार में क्या होगा पूर्वकाल की घटनारं वताओं कि प्रादि में क्या क्या हुआ जिस से हम उन्हें से। वकर जान सकी कि प्राग्नों की उन का क्या फल होगा व्या होनेहारी घटनारं हम की सुना दे। ॥ २३। प्राग्ने की कि कृढ घटेगा से। वताओं तब हम जानेंगे कि हम ईक्ष्यर ही वा मंगल वा प्रमंगल कुछ तो करे। कि हम देखकर एक संग्र चिकत है। जारं ॥ २८। देखी तुम कुछ नहीं हो प्रार तुम से कुछ नहीं वनता जो की है तुम की चाहता से। धिनीना ही है।

२५। में ने एक की उत्तर दिया से उभारा खह ला भी गया है वह प्रव दिशा से भी मेरा नाम लेता दै जैसा कुम्हार गीसी मिट्टी की सताइता दै वैसा ही बह हाकिमां की कीच के समान लताड़ देगा।॥ २६। किस ने इस बात की परिसे से बताया बा जिस से दम जान सकते किस ने पूर्वकास से यद प्रगट किया जिस से दम कद सकते कि वद धर्मी है कोई भी बतानेष्टारा नहीं कोई भी सुनानेष्टारा नहीं तुम्हारी खातीं का कोई भी युननेदारा नही है। २०। पहिले में ने सिय्योन् से कहा कि देख उन्हें देख थार में ने यहशसेम् के पास शुभ समाचार देनेहारे की भेजा है।। २८। मै ने देखने पर भी किसी की न पाया उन में से कोई मंत्री नहीं की मेरे पूक्त पर कुछ उत्तर दे सकी ॥ ३९ । सुने। उन सभों के काम बनर्थ थार तुळ हैं थार दन की ठली हुई मूर्तियां बायु और राड्यइ ही हैं॥

श्र मिरे दास की देखी जिसे में संभाले हूं मेरे चुने तुर की देखे जिस से मेरा की प्रसन्न है में ने उस में प्रप्रना प्रात्मा समयाया है से वह प्रन्यकातियों के लिये न्याय की प्राट करेगा ॥ २। वह न चिल्लास्गा न कंचे प्रव्य से बोलेगा न सहक में प्रपनी वाशी सुनारगा ॥ ३। वह कुचले हुए नरकट की न ते। हेगा न धुंधली वरती हुई बती की बुक्तारगा वह सञ्चाई से न्याय

<sup>(</sup>१) मूल में की माएगा।

नधों कर सकता वह ऐसा वृत्त चुन सेता है से। नया वत प्राप्त करते सारंगे हे स्कारों की नाई महने का न हा सार निष्य कारीगर हूंड़कर मूरत , उड़ेंगे वे दैं। इते दोड़ते चीनत न ऐंगे श्रीर चलते खुदखाता सार उसे ऐसा स्थिर कराता है कि वह चलते धक्क न कारंगे। न डिग्र चके॥ २९। क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नही सुनते ह्या तुम की प्राचीनकाल से वताया नदी गया द्या सुम ने पृथिवी की नेव पहने का विचार नहीं किया ॥ २२ । वो पृथियो की चारे। करे वे समीप धाकर वे कि इस दोने। धायस में स्रोर के बाकारनरहन पर विरालमान है, खीर पृथियो न्याय चुकाने के लिये एक दूसरे के समीप धार ॥ के रहनेदारे टिही से हैं जो धाकाश की मलमल २ । किस ने पूरव टिशा हे रह के उमारा है विस की नाई फैलाता थार रेसा तान देता है बैसा रहने की घर धर्म से साथ शपने पाव के पास वसाता को लिये तम्बू ताना जाता है २३। जो बड़े बड़े है वह उस के वश में बातियों की कर देता कीर हािकसों को सुन्ह कर देता है वही पृष्ठिकों के इस के। राजाओं पर प्रधिकारी ठहराता है. वह प्रधिकारियों की सूने के समान करता है। २४। उन्हें इस की तलगार के। घूल के समान थीर बरन वे लगाये न गये वे बेग्ये न गये उन के ठूंठ ने उस के धनुष की उड़ाये हुए भूसे के समान देता भूमि में बढ़ न पक्त हो. कि वस ने उन पर पयन है ॥ ३। वह उन्हें रादेड़ता चार रेवे मार्ग से बिम बहाई थीर वे सूख गये थीर थाधी उन्हें भूषे की घर वह कभी न चला या विना रीक टोक धारी नाई ले गई॥ २५। या तुन सुक्त की किस की समान बडता है ॥ 8। किस ने यह काम किया है उस ने वताकोगों कि में उस के तुल्य ठएकें, पाँचत्र का जो प्यादि से पीठ़ी पीठ़ी की लगातार युतासा यही वचन है ॥ २६। प्रपत्ती पाँखें कपर उठाकर जाया है सर्गान् में प्रदेशवा की उस से प्रशिक्ता हूं देखें। कि कि ने इन को विरवा कीन इन के गय होर सन्त के समय रहगा में यही हूं है । ही प की जिन जिनकर निकालता वह उन सब की नाम देखकर हरते हैं पृथ्यि के हूर दूर देश कीप उठते ते लेकर खुलाता है वह ऐसा बड़ा सामर्थी सीर बीर निक्ड सा गये है ! ई। ये एक टूसरे की सत्यन्त बली है कि उन में ने कोई बिन साये नहीं सहायता करते है सीर उन में ने एक इक समन रधता ॥

देश है पालूब तू को कहता है कीर दे हसारत तू वर्ड़ सीनार की चौर हची है से बराबर करनेहारा को कहता है कि मेरा मार्ग बहोबा से हिपा हुआ है निहाई पर मारनेहारे की यह कहजर दियाय छा। मेरा परमेश्वर मेरे न्याय की कुछ विन्ता नहीं करता।। रहा है कि मड़न ती बच्छी है से बह कील डेक इट । क्या तुम नहीं बानते क्या तुम ने नहीं सुना डोककर रस की ऐसा हुड़ करता है कि नहीं दिग कि यहे।वा वे। सनातन परमेश्वर धार पृष्मियी भर सकती ह का सिरवनदार है से न चकता थार न चामत द। है मेरे दास इसारल है मेरे चुने हुए याकूब

टालकर बनाता है। २०। स्रो कांगाल इतना खर्षण है। ३१। पर देश यहावा की बाट दोहते हैं से

४१ - हें द्वीपा मेरे साम्हने सुप रहा भीर देश देश के लोग नया बल प्राप्त माई से करता है कि दियाय बांध ह । सार

होता है सीर उस की खुट्ट स्थान है ॥ २९। वह है मेरे प्रेमी इज़ाहीन के वंग्न. ९। तू विसे में ने प्रके हुए की वल देता कीर शक्तिहोन की वतुत पृथिवी के दूर दूर देशों से लेकर पहुंचाया सीर सामर्थ्य देता है ॥ ३०। तस्य तो शकते सीर शक्ति पृथिवी की होर होर से खुलाकर यह कहा कि तू हो बाते हैं बीर बवान ठेकर खाकर गिरते तो नेरा टास है में ने तुमें चुना है बीर नहीं तबा.

<sup>(</sup>१) मूल में नेरा म्हाद नेरे घरनेश्वर के बास है। कर विकल

<sup>(</sup>१) मूच में पहेंगे।

९०। में। मत हर क्योंकि मैं तेरे मंग हूं इधर उधर | याकूब का राखा कहता है कि खपने हुठ प्रमास मत ताक क्योंकि में तेरा परनेक्वर हूं में तुक्ते हुठ | दे। इ २२। वे उन्हें देकर इम की बताएं कि हान-करता बार तेरी सहायता करना खार खपने धर्मनय द्वार में क्या होगा पूर्वकाल की घटनाएं बताओ दिरिने राघ से तुम्हें संभातता रहूँगा॥ १९। देख तो कि स्नादि में क्या क्या दुस्ना विस से इन उन्हें से। कहा तुम्ह से क्रोधित रे ये सब लान्त्रत रोंगे स्नार उन वान सर्जे कि स्नाग तो उन का क्या फल होगा के मुंद काले हो वारंगे वे। तुक्त से म्याइते है सो ; हा दीनेहारी घटनार हम की सुना दी ॥ २३। स्नागे नाम दीकर विलाय बाएंगे। १२। वे। तुम से सहसे 'क्षेत की कुछ घटेगा से। बताओं तब एम बानेंगे कि हैं उन्हें तू हूंड़ने पर भी न पाएगा को तुक्त से युष्ठ पुप्त ईस्ट्रार हो वा मंगल वा श्रमंगल कुछ तो करे। करते हैं सो नाश होकर विलाग ही कारंगे॥ १३। कि हम देखकर एक संग सकित हो सारं॥ >8। बीर ने तेरा परमेश्वर यदोवा तेरा दृष्टिना द्याय देखी तुम कुछ नहीं हो बीर तुम से कुछ नहीं बनता पकड़े हूं में ही तुक्त में कहता हूं कि मत डर छोकि से कोई तुम की चाहता में घिनीना ही है। में तेरी उदायता कथा। ॥ १८। दे कोडे स्रोतें २५। में ने रक का उत्तर दिशा से उभारा बद पा ने तुम्हे डूरीवाली दांवने की एक नई थै।र चार्वी २ई। किस ने इस वात की पहिसे से बताया घा कत ठरराया है सा तृ पहाड़ों की दांग दांगकर विस से इस बान सकते किस ने पूर्वकाल से यह मूक्त घूलि कर देगा थीर पदादियों की भूचे के प्रगट किया विच ये दम कह सकते कि वह धर्मी समान कर देगा ! १६। तू तो उन की खोसारगा है कीई भी वतानेदारा नहीं कीई भी सुनानेदारा तितर वितर कर देशी थीर तू यहावा के कारग है। २०। पहिले के वे कियोन् से कहा कि देख उन्हें मारेगा ॥ १७। डीन श्रीर दरिंद्र लेगा चल हूंड़ने पर देनेहारे की भेवा है ॥ २८। मै ने देखने पर भी मी नहीं पाते खार उन का तालू पास के मारे किसी की न पापा उन में से कोई मंत्री नहीं का कृष गया है पर मैं बहाबा उन की बिनती सुनूंगा निरे पूरुने पर कुछ उत्तर दे सके ॥ २९ । सुने। उन में स्थारल का परमेड्डर उन की त्याग न दूंगा ॥ उभी के काम सनर्थ खार तुन्छ हैं खार उन की उली ९ । में मुगडे टीला से भी नदियां और मैदानां के हुई मूर्तियां वायु कीर गड्वड ही हैं॥ कीव में सेति यहाईगा में जंगल की ताल कीर, निर्वत देश की सीते ही सीते कर दूंगा । १९। में वंगल में देवदाह खेर व्यूर चेर मेंददी खेर वल-पार्च बगार्चगा में बनीवर तिखार वृष्य मेरा की प्रवत्न है में ने उस में अपना आत्मा सम-कार सीधा सनावर रहाड़े लगार्चगा २०। विस वाया है से वह अन्यवातियों के लिये न्याय की से लेगा देखकर बान लें बार साचकर पूरी रोग्ति से प्रगट करेगा ॥ २ । बद्द न चिह्नास्था। न इंचे शब्द समें में कि यह यहीवा के दाय का किया दुवा से बोलेगा न सहक में अपनी वासी सुनाएगा ह कीर इसारल्को पवित्र का सिरवा द्ववा है।

याकृत हे इसारत् के मनुष्या मत हरो क्योंकि पर्तावा: भी गया है वह पूरव दिशा से भी मेरा नाम लेता की यह बाकी है कि मैं तेरी बदायता कदंगा तेरा है जैसा सुम्हार गीसी मिट्टी की सताइता है बैसा हुडानेटारा इतारत् का पवित्र है। १५। सुन मैं ही वह दाकिमां का कीच के स्मान लताड़ देगा। ह थार पथन उन्दें उड़ा ले बास्सी सार बांधी उन्हें नहीं तुम्हारी बातों का कोई भी सुननेहारा नहीं मगन देगा और इसाम्ल् के पाँचत्र के कारग बड़ाई देख और मै ने यहशसेम् के पास शुभ समाचार

87. मेरे दास की देखी जिसे में संभाले हूं मेरे चुने हुए की देशे विस से इ। यह कुचले हुए नरकट की न ते।हुँगा न धुंधली २१। यहाया करता है कि सपना मुक्टुमा लड़े। खरती हुई वती की युक्तारमा यह सञ्चाई से न्याय (१) मूस में सेन्यूना। (२) मूस में. दूना।

पृथियी का विकारनेहारा और उस पर के सागी को। सांस खेर उस पर के चलनेहारी की आत्मा देनेहारा यद्यावा है से। यों कहता है कि, ई। सुक प्रदेशवाने तुक की धर्म की रीति से बुला लिया क्षंधियारे में बैठे हैं उन की कालकाठरी से निकाले॥ ८। मै पद्दावा हू मेरा नाम यही है और तै अपनी मंडिमा दूसरे की न दूंगा और जी स्तुति मेरे पेग्य है से खुदी दुई मूरतीं की मिलने न दूंगा॥ ९। सुने। पंडिली वाते तो हो चुकी है और में, नई बाते वताता हूं उन के हाने से पांछले मे उन्दे तुम की सुनाता हूं॥

१०। हे समुद्र पर चलनेहारी हे समुद्र को सब रहनेहारा हे होया अपने रहनेहारी समेत तुम सब धरीवा के लिये नया गीत गाओ और पृथिवी की होर से उस की स्तृति करा ॥ ११ । जंगल और उस में की बस्तियां और केदार के बने हुए गांव जय-खयकार करे सेला की रहनेष्टारे खयजयकार करे है पहाडों की वोटियों पर से इंसे शब्द से गाएं॥ १२। व यद्यावा की महिमा करें और द्वीपों में उस का गुर्णानुवार करे॥ १३। परीवा बीर की नाई पयान करेगा थार याहा के समान अपनी जलन भरकाएगा वह संवे मध्द से ललकारेगा सार आपने श्रुको पर बीरता दिखाएगा ॥

98 । बहुत काल से तो में सुप रहा हूं सीर-मीन गारे हू और आपने की रोकता आया पर आध सनने-दारों की नाई विल्लाका। में दाफ दांफकर सांस भवाग ॥ १॥ । में पहाड़ों और पदाड़ियों की सुखा

चुकारगा ॥ 8 । वह ग्राप तब लें न धुंधलारगा हालूंगा थार उन की सब हरियाली की भुलसा न कुचला जारगा जब लें वह न्याय की पृष्टियी टूंगा थार नदियों की द्वीप कर दूंगा थार तालें। पर स्थिर न करे थै।र द्वीपा के लोगा उस की व्यवस्था की सुखा डालूंगा ॥ १६। से अंधी की एक मार्ग की बाठ जोईंगे ॥ ५। ईश्वर जो थाकाश का से ले चलुंगा बिसे वे न जानते हों में उन की उन सिरजनेहारा थीर ताननेहारा थीर उपज समेत प्रयों से चलाजगा जिन्हें वे न जानते हों में उन के बागे कंधियारे की डींबयाला कवंगा बीर टेढ़े मार्ग को सीधा कबंगा में ऐसे ऐसे काम करके उन की त्याम न दूंगा॥ १७। की लीम खुदी हुई 'सूरती पर भराचा रखते हैं ख़ीर कली हुई मूरती से कहते थीर में तेरा द्वाच पकद्कर तेरी रक्षा कदंशा है कि तुम दमारे ईश्वर ही एन की पीके दटना में तुभी प्रचा के लिये वाचा थीर सातिया के लिये थीर सत्यग्त सवाना परिगा ॥ १८ । है वहिरी सुने। प्रकाश ठहराकेगा, छ। कि तू धानधों की खांखें हे अंधे। आंख खोलो कि तुम देख सकी। पर । खोले खोर बंधुकों की बन्दीगृह से धोर जो मेरे दास की होड कीन अंधा है खीर मेरे भेले हुए दत के सरीखा कीन खिदा है मेरे मित्र के समान कीन अधा है और यदोन्ना के दास के सरीसा श्रधा कीन है ॥ २०। तू ने खहुत सी खाते देखी ता हैं पर उन की चिन्ता नहीं करता उस के कान खुले ते। रहते हैं पर वह नहीं सुनता ॥

२९। यहावा की खपने ही धर्मा के निमित्त यह भावा या कि वह व्यवस्था की बढ़ाई श्रीधक करे॥ २२। पर ये लोग लुट पट गये हैं ये सब के सब गर्डाहियों से फंसे हुए और कालकीठरियों से बन्द किये हुए हैं ये पकड़े गये ख़ैार की ई इन की नहीं हुड़ाता दन का धन हिन गया है थीर कोई उसे फेर देने की खाचा नहीं देता॥ २३ । तुम में से कीन इस पर कान लगाएगा कीन ध्यान धरके द्वानहार के लिये सुनेगा ॥ २४ । किस ने याकूब की। लुटाया श्रीर इसारत्को लूटपाट करनेशारी के वर्ष कर दिया क्या गहीवा ने यह नहीं किया, जिस के विरह इस ने पाप किया थै।र जिस के सार्गी। पर उन्हों ने चलनेन चाद्दा थ्रीर जिस की व्यवस्था के। उन्हों ने न माना॥ २५। इस क्रारण उस ने उस के उतपर ष्यपने की प की ष्याग भेड़काई' ग्रीर युद्ध का खल बताया श्रीर यदापि सारा उस की चारी स्रोर लग गर्द ताभी, अह न जानता था बरन यह जल भी गया तामी उस ने कुछ मन नहीं लगाया ॥

<sup>(</sup>१) मूल में उतरनेहारा ।

<sup>(</sup>१) मूल में चयहेखी। भारत

4,

४३ हो यासूब तेरा चिरसनेद्वारा यदे। वा ग्रीर दे इसायस् तेरा रचनेद्वारा बाब यों काइता है कि तूमत डर क्यों कि मैं ने तुक को कुडा लिया में ने तुक्त की नाम लेकर बुलाया दै त्रा मेरा दी दे॥ । सब तू सल में दीका बार तथ में तेरे संग संग रहूगा थीर बब तू मदियों में डेकिर चले तव तू उन में न डूबेगा खर्य तू खाग में देशकर जाए तय तून जलेगा थीर न ली से तुमे यांच स्रोगी ॥ ३। क्योंकि मै यदेखा तेरा परमेख्वर ट्रं मे बसारल्का पवित्र तेरा उद्वारकर्ता ट्रं मे मिस की तेरी हुई।ती में देता थीर कूण् थीर सवा की तेरी सन्ती देता हू ॥ ४ । तू जो मेरे लेखे में सनमाल थीर प्रतिष्ठित ठइरा थार में जा तुक से प्रेम रखता ट्टं इस कारण में सेरी सन्ती मनुष्यों की श्रीर तेरे प्राच के पलटे में राज्य राज्य के लेशों की दूंगा। ५। मत डर क्यों कि में तेरे शाब टूम तेरे वंश की पृरव से ले खाला। बीर पक्लिम से भी रक्षट्रा कर्या।। ध। में उत्तर से कड़ंगा कि दे दे कीर दक्कियन से कि राक मत रख मेरे पुत्रों को दूर से खीर मेरी पुत्रियों की पृथियी की द्वार से ले जा अर्थात दर एक की को मेरा कदलाता है जिस की मैं ने अपनी महिमा के सिये सिरजा जिस की मै ने रचा थीर यनाया है। । यांख रखते दृए खंधों की थीर कान रखते हुए यदिरों की निकाल से या॥ १। जाति जाति के लेगा एकट्टे किये जाएं थीर राज्य राज्य के लेगा जुट जाएं उन मे से कीन यद यात वता यकता वा वीती दुई वार्त इम की युना सकता है ये भपने साधी से खार सिस से वे सच्चे ठदरे वा वे सुन र्ले ग्रीर कर्ष्टं दां सत्य वसन दै॥ १०। यदोवा की यद वाको दे कि तुम मेरे साची खार मेरा दास है। जिस की मैं ने इस लिये चुना दे कि तुम सममकार मेरी प्रतीति करे। थ्रीर यह जान से कि मै यही हू मुक्त से पोंडले कोई ईश्वर न बना खीर न मेरे पोंडे होगा॥ १९। में ही यहाद्या हूं भीर मुक्ते क्रोड़ कोर्ड च्हारकर्ता नहीं॥ १२। में ही ने समाचार दिया स्नीर च्हार कर दिया ग्रीर वर्णन भी किया ग्रीर तुम्दारे ग्रीच

में कोई पराया देवता न था से। यहे। या की यह वासी है। की तम मेरे साक्षी है। छीर में ही ईश्वर हूं॥ १३। छीर सब्दी रहूगा कीर मेरे हाथ से कीर्ड हुड़ा न सकेगा जब में काम करने चाहूं तब कीन मुसे रीक सकेगा॥

१८। फिर यदीवा जी तुम्दारा हुड्रानेहारा धार प्रवारल्का पवित्र दे सा यो कहता है कि तुम्हारे निमित्त में ने खाबेल की भेजा है सीर उस की सब रक्ष्मेदारे क्ष्म्दिया की उन्हीं जहाजी पर चढ़ा-कर जिन के विषय वे वड़ा वाल वालते हैं भगवा दूंगा । १५ । मै यद्वीया तुम्हारा पवित्र हू मै इसा-रेल् का सिरजनद्वार सुम्हारा राजा दूं ॥ १६ । यद्दीया ता समुद्र में मार्ग शार प्रचग्ड धारा में प्रथ बनाता दै, १०। प्रारं रघ प्रारं घोड़ों की सीर श्रवीरी समेत सेना की निकाल लाता है छी। ये ती रक या वहीं रह जाते भीर फिर नहीं उठ सकते वे ब्रुत गये वे सन की बत्ती की नाई बुक्त गये हैं।। १८। से। वद यो कदता है कि अब बीती हुई घटनायों को स्मरण मत करे। और न प्राचीन काल की घटनास्रों पर मन लगायो ॥ १९ । देखी में एक नई बात करता टू से अभी प्रगट देशों और निश्चय तुम उस की जान सोतो अर्थात् में जंगल में मार्ग यनासंगा थीर निर्जल देश मे नदियां बहासंगा ॥२०। गीदड़ थीर शुतर्मुर्ग खादि वनैसे चन्तु मेरी महिमा करीं क्यों कि में अपनी जुनी हुई प्रजा के पीने के छिये जंगल में चल थार निर्चल देश में नदियां बहा-फंगा ॥ २१ । इस प्रका को मे ने प्रपने लिये बनाया है कि वे मेरा गुबानुवाद करें ॥ २२ । दे याकूब तू ने मुक्त से प्रार्थना नहीं किई हे इस्रारल् तू मुक्त से उकताया है ॥ २३ । तू मेरे लिये होमछलि करने की मेम्ने नदीं लाया थार न मेलबांल चढ़ाकर मेरी मदिमा किई दै देख मैं ने अन्नवित चढ़ाने की कांठिन येवा तुम से नहीं कराई बीर न तुम से धूप विलाकर तुओं प्रका दिया है ॥ २४। तू मेरे लिये मुगाधित नरकट क्षेपे से माल नहीं लाया थार न मेल

<sup>(</sup>१) मूल में फेर। (२) मूल में ऊपे प्रयत् से योशते हैं। (३) मूल में भगेडि करके उतारूगा।

व्यक्तियों की चर्की से मुक्ते तृप्त किया पर तूने पाप। 'कारके मुभा से कांठिन सेवा कराई ग्रीर श्रपने श्रधर्मा की कामें। से मुझे प्यका टिया है ॥ २५। मै बही हू जो ष्यपने निमित्त तेरे ष्यपराधीं की मिटा देता हूँ थै।र तेरे पापा की स्मरण न कर्षगा॥ २६। मुक्ते स्मरण करा इस बापस में न्याय चुकारं तू ही ऐसा वर्णन कर जिस से तू निर्देश ठहरे ॥ २० । तेरा मूलपुरुष पाची दुशा या श्रीर जे। के। मेरे तुम्हारे विचवर्ष दुए से। मुक्त से बलवा करते चले थाये हैं। २८। इस कारण में ने पवित्रस्थान के छाकिमों की श्रपवित्र ठछराया श्रीर यामूब की सत्यानाश श्रीर इसारल की निन्दित 88. याकूब हे मेरे चुने हुए इखाएल मुन ले ॥ द्याने दिया दै॥ १। खद्य दे मेरे दास २। तेरा कर्ता यरावा को तुभी गर्भ दी में से वनाता श्राया है जार वह तेरी सदायता करेगा से वेर फदता है कि दे मेरे दास यासूय दे मेरे चुने दुए यश्चन्। मत डर ॥ ३। क्योंकि में प्यासे पर जल क्यार चूर्सी मूमि पर धारार बहास्त्रात में तेरे वश पर खपना खात्मा कीर तेरी सन्तान पर खपनी खाशीय उडेलूगा॥ ४। वेर वे उन मजनूको की नाई व्रकी जे। धाराश्रों के पास घास को मध्य में देाते हैं॥ ५ । कोई तो कदेगा कि मै यदेखाका हू और कोर्ड अपना नाम याकूष रक्खेगा छै।र कोर्ड इस के विषय दस्तखत करेगा कि मै यदावा का हू थीर श्रपनी पदवी इसारली वतारगा॥

दै। यहीवा को इसारल् का राजा है पार्थात् सेनाओं का यहावा जो उस का कुड़ानेदारा है सी यों कहता है कि मैं सब से पांद्रला दू गीर प्रत्य लों भी में दी रहूगा थार मुझे की इ को ई परमेण्टर है ही नहीं ॥ ७। थार जब से में ने प्राचीनकाल के मनुष्यों की ठहराया तब से कीन दुखा जो मेरी नाई उस की प्रचार करे वा बतार वा मेरे लिये रचे अथवा होनहार खाते जी घटा चाहती हैं उन्हें प्राट करे॥ ८। तुम मत धरधराखी थीर सयमान न हो क्या में ये बाते उस समय से से तुन्हें सुना

सुनाकर वताता नहीं श्राया सुम तो मेरे साक्षी दे। क्या मुक्ते क्रोड़ थीर कोई परमेश्वर है नहीं मुक्ते क्लोड कोई चटान नहीं मैं तो किसी का नहीं जानता। र । जी मूरत खादकर बनाते है से। सब के सब व्यर्थ हैं थीर उम की चाही दुई वस्तुणों से सुक लाभ न द्यागा और उन को जा साद्यों दें सा आप न ता कुछ देयते न कुछ जानते दें इस लिये उन की लिंकत द्वीना पहेगा॥ १०। किस ने देवता वा निष्फल मूरत ठाली है॥ १९। देख उस के सय संगिया की ता लजाना पडेगा थै।र कारीगर जी दे से। मनुष्य दी दें वे सब के सब एकट्टे देवार खड़े दे। वे घरधरा चठेंगे थार उन सभा के मंद काले देंगी ॥ १२। लोघार एक यमूला तेवर पूरत का ग्रंगारी मे वनाता थीर दथीड़ों से गढ़ गडकर तैयार करता दैवद उस की भुजवल से बनाता है फिर बद भृषा हो जाता बार उसका घल घटता है वह पानी न पीकर यक जाता है ॥ १३। यक्ई मूत लगाकर टांकी से रेखा करता है और रन्दनी से काम करता थोर परकार से रेखा खीचता है थ्रार उसका व्याकार थ्रीर सुन्दरता मनुष्य की सी करता दै कि लोग नसे घर में रक्क वें ॥ १४। कोई देवदान की काटता वा वन की वृत्ती में से स्नाति साति की वां बवृद्ध चुनका सेवता है वा वद एक तूस का वृत्र लेगाता है जो वर्षा का जल पाकर बढ़ता हैं। १५। यह मनुष्य के ईंधन के काम मे बाता है घए उस में से कुछ सेकर तापता है फिर उस की। जलाकर राटी वनाता है फिर घट देवता भी बनाकर उस की दगडवत् करता दै बह मूरत खुदवाकर उस के सास्टने प्रयाम करता है। १६। उस का एक भाग ते। यह याग में बलाता श्रीर दूसरे भाग से मांस प्रकाकर खाता है घट मांस भूनकार तृप्त द्वीता किर तायकार कदता है द्याद मे श्रच्याताषा है मुभी श्रांच जान पड़ी है॥ १९। थीर उस के खर्चे हुए भाग की लेकर यह रक देवता खर्षात् रक मूरत खोदकर वनवाता है

<sup>(</sup>१) भाषात् सीघा।

<sup>(</sup>१) मूख में सेर सब मूखता है। (२) मूस में, जिस से घर में रहे।

तब वह उस के साम्हने प्रशास ग्रीर दण्डवत्। करता चार उस से प्रार्थना करके कहता है मुक्ते व्यक्ता से अधों कि तूमेरा देवता है। १८। वे कुछ नहीं जानते थीर न कुछ समभ रखते है क्योंकि उन की थार्ख ऐसी मून्दी गई हैं कि वे देख नहीं सकते थ्रीर उन का दृदय रेसा हुआ है कि वे ब्रूस महीं सकते । १९। ग्रीर कोई इस बात की ग्रीर मन नहीं लगाता श्रीर न किसी की इतना ज्ञान वा समभ रहती है कि कह सकी कि इस का एक साग तो में ने जला दिया थीर उस के कीयलों पर रोटी वनाई थीर मांस मुनकर खाया है फिर ख्या में उस के वचे दुर भाग की घिनीनी वस्तु बनार्क क्या मे काठ की प्रशाम करं। २०। वह ते। राख खाता है वह मुले हुए मन से भटकाया हुया है थीर वह न तो अपने को बचा सकता न कह सकता है कि क्या मेरे दहिने हाथ में मिछ्या नहीं है॥

२१। हे याकूब हे इसारल् इन बाता की स्मरण रख क्योंकि तू मेरा दास है मैं ने तुमे रखा है तू मेरा दास है हे इसारल् में तुम की न विस्रा-करा।। २२। में ने तेरे अपराधों की काली घटा के समान और तेरे पायों की वादल के समान मिटा दिया है मेरी कार फिर क्योंकि में ने तुमें हुडा लिया है।

२३। हे आकाश कर्ने स्वर से गा क्यों कि यहावा ने काम किया है हे पृथियों के गहिरे स्थानी जयजयकार करों हे पहाड़े। हे वन हे वन के सब वृत्तो गला खोलकर कर्ने स्वर से गाओ क्यों कि यहावा ने याकूब की कुड़ा लिया है खीर इसारल् के द्वारा ध्रमने की शोभायमान दिखारगा॥ २४। यहावा जिस ने तुभे कुड़ा लिया खीर तुभे गर्भ ही से वनाता खाया है से यो। कहता है कि में यहावा हो सब काम पूरा करनेहारा हू में हो खकेला खाकाश का ताननेहारा खीर पृथियों का खपनो हो शक्ति से विस्तारनेहारा हू॥ २५। में मूठे लेगो। कहे हर के खिल्हों की व्यर्थ कर देता खीर भावी कहनेहारों की। बावला कर देता हू खीर बुद्धिमानों का पीड़े हटा

देता श्रीर उन की पण्डिताई की मूर्खता बनाता हू, रहे। श्रीर श्रपने दास के वचन की पूरा करता श्रीर श्रपने दूतीं की पुक्ति की सुफल करता हू, में यहश्चेस के विषय कहता हू कि वह किर वसाई जाएगी श्रीर यहूदा के नगरी के विषय कि वे किर बसाए जाएंगे श्रीर में उन के खण्डहरी की सुधा- हंगा ॥ २०। में गहिरे जल से कहता हू कि तू मूख जा श्रीर में तेरी नदिया की सुखालंगा ॥ २८। में कुछू के विषय में कहता हू कि वह मेरा उदराय हुया चरवाहा है श्रीर मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा श्रीर यहशलेम के विषय कहता हू कि वह स्था दसाई जाएगी श्रीर मन्दिर की नेव हाली जाएगी॥

84. यहीवा अपने अभिपिक्त कुतू के विषय यो कहता हू कि मैं ने उस' को दहिने हाथ को। इस लिये थाम लिया है कि उस को साम्दने जातियों की दवा दू थे।र राजाकी की क्रमर कीली कर्ष थार फाटका का चम के साम्दने खाल दू खीर फाटक बन्द न किये जाएं॥ २। मै तेरे खागे ब्रागी चल्गा थ्रीर कंचे नीचे की चैरिय कहारा में पीतल के किवादी की तीड़ डालूंगा श्रीर ले। हे के वेड़ों की टुकाडे टुकाड़े कार दूंगा ॥ ३। मे तुभा की अन्धकार से दिवा हुया और गृप्त स्थाना से गडा हुया धन दूशा इस लिये कि तू जाने कि मै , इसारल् का परमेण्टर यदे। वा इ श्रीर में ही तुमी नाम लेकर युलाता हू॥ 8। अपने दास याकूब क्षार अपने चुने हुए इसारल् के निसित्त मे न नाम लेकर तुभी वुलाया है यदापि तू मुक्ते नही जानता तैाभी मै ने तुम्ते पदवी दिई है। प्रामियद्योद्या दूं श्रीर दूसरा को ई नहीं मुक्ते के हु को ई परमेश्वर नहीं यद्यपि तू मुक्ते नहीं जानता तीभी में तेरी कमर कसूगा, है। जिस से उदयाचल से, लेकार अपस्ताचल लें लेगा ज्ञान लेकि, मुक्त विना को ई है ही नहीं मे यहावा हू दूसरा को ई नही है। । में चिंजयाले का वनानेदारा ग्रीर श्रन्धियारे का सिरजनहार हू में श्रान्ति का करने-हारा और विपत्ति का सिरजनहार हू मै यद्दावा ही

<sup>(</sup>१) मूल में लेसी। (२) मूल में पेड की दूठ की।

<sup>(</sup>१) मूल में जित।

दन सभी का कर्ता हू ॥ ८ । हे साकाण कपर
से चर्न व्यस्त श्रीर श्राकाणमण्डल से धर्म की वर्षा
हो फिर पृष्यिती खुलकर चहार उत्पन्न करे सार
धर्म का चर्च के संग्र ही उगार मुक्त यहाता ही ने
चस की सिरका है ॥

ए। हाय उस पर की अपने रचनेहारे से कताहता है वह ता मिट्टी के ठीकरों में से सक ठीकरा ही है वया मिट्टी कुम्हार से कहेगी कि तू यह वया करता है क्या कारीगर का बनाया हुआ कार्य चर के विषय कहेगा कि उस के हाथ नहीं है ॥ १०। द्वाय उस पर जी अपने पिता से कहे कि यह तु क्या जन्माता वा स्त्री से कदे कि तू क्या जनतो है। १९। यहावा जा इरवाएल का पाँचन श्रीर उस का बनानेहारा है से ये कहता है यया तुम स्रानेदारी घटनारं मुक ये पूछारी क्या मेरे पुत्री स्रार मेरे कामो के विषय मुक्ते खाद्मा दोतो ॥ १२ । में ही ने पृथिको के। बनाया और उस के ऊपर मनुष्यों की चिरका है में ने अपने ही हाथों से याकाण की तान दिया श्रीर उस की सारे गया की शाचा दिई है। १३। मैं ही ने उस पुरुष के। धर्मी की रीति से उभारा है और मै रस के सब मार्गा का सीधा करंगा से वही मेरे नगर की किर बसारगा और मेरे बधुओं की विना दाम वा बदला लिये हुड़ा देगा सेनाएंग के यदे। या वा यही व्यवन है।

98 । यहोवा यों कहता है कि मिसियों के यम को कमाई श्रीर कूशियों के व्योपार का लाभ तुम का निलेगा श्रीर सवाई लोग जो हील डै।सवाले हैं से। तेरे पास चले आएंग्रे श्रीर तेरे ही हो जाएंग्रे वे तेरे पीछे घीछे चलंगे वरन साकलों में बधे हुए चले आएंग्रे श्रीर तेरे साम्बने दयडवत् कर तुम से विनती करके कहेगे कि निश्चय तेरे बीच ईश्वर है श्रीर दूसरा कोई नहीं कीई जीर परमेश्वर नहीं॥ १५ । हे इसाएल् को परमेश्वर हे उद्वारकर्ता

निश्चय तु गेंा इंग्लर है जी अपने की गुप्त रखता

है ॥ १६ । मूर्तिया के गठनेहारे यस के सम लिखत श्रीर निरादर होंगे सीर इन के मुद्द काले हा खाएंगे॥ १७ । पर इस्राएल् का यहाचा के द्वारा युग युग का उद्घार हो जाएगा तुम युग युग स्टरन स्वनन्त काल ती लिखत न होंगे न तुम्हारे मुद्द काले हो खाएंगे॥

१८। क्योंकि यद्देश्वा की खाकाण का सिरजनद्दार है से र्इ परमेश्वर है जिस ने पृथियों की रचा थीर वनाया उसी ने उस की स्थिर भी किया श्रीर सुनसान दीने के लिये नहीं सिरजा पर असने के लिये उसे रसा वहीं यो कप्तता है कि मैं यदात्रा हूं स्रीर दूसरा कोई नदी है। १९। में ने न किसी गुप्त स्थान में न ग्रान्धकार के देश के किसी स्थान में वात किई मै ने याकूब के वंश से नही कहा कि मुक्ते व्यर्थ ठूंकी। मै यहावा धर्म की वात कहता थीर ठीक वाते वताता श्रामा है। २०। दे मन्यजातियों में की बचे दुए लोगे। एकेंट्रे दीकर भाषी एक सम निकट क्रांकी जी श्रपनी काठ की ख़ुदी गुई मूरत लिये फिरते में थीर जिस देवता से बहुतर नहीं है। समता उस से प्रर्थना करते है वे कुछ जान नहीं रखते ॥ २१। यतायो तो स्रोर वन का लाखा, व खापस में समित करे, सीन इस की प्राचीनकाल से सुनाता श्राया श्रीर प्रगले दिनी से वताता साया दे क्या में यदीवा ही रेसा करता नहीं क्षाया थार मुक्ते छोड़ कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है ने ता धरमी खार चढ़ारकर्ता केंग्रवर हू खार मुक्ते क्वाड दूसरा को ई नहीं है। ३३। दे पृचित्री के दूर दूर के देश के लेगी। तुस मेरी छीर फिरकर चट्टार पास्री क्योंकि में ही ईप्लर हू और दूसरा कोई नदी है। २३। में ने प्रयनी ही किरिया खाई स्रोर यह व्यवन धर्म के अनुसार मेरे मुख से निकल चुका स्रोर न बटलेगा कि छर कोई मेरे ही साम्हने घुटने टेकेगा दर एक के मुख से मेरी ही किरिया खाई जाएगी। २८। लोग मेरे विषय क्हेंगे कि क्रेबल परीवा से धर्म और शक्ति मिलती दे लेगा उस के पास कारंगे कीर जो उस से क्ठेर होंगे उन्देलिंजत होना पड़ेगा॥ २५ । तस इसारल् की सारे संश की

<sup>(</sup>१) नूल में धर्म बहे। (२) मूल में तेरा। (३) मूल में इके किस से पीड़ें सर्टी।

<sup>(1)</sup> मूल में सुनसान स्थान में दू हो। (2) मूल में न सीटिगा।

बहाई मारी !

8६ चिल् देवता भुक्त गया नदी देवता निदुड़ पर बरन घरेले पशुक्षी पर सदी है जिन बस्तुकों की तुम लिये फिरते चे से खब भारी वे क ठहर गई वे प्रक्तित पगु के लिये भार हुई है। २। वे निहुड गये ये एक संग भूक गये ये भार की कुडा नहीं सके वरन प्राप भी यंध्रुपाई में चले गये है।

इ। हे याक्रव के घराने हे दशाण्ल के घराने के सारे वर्चे दूर लेगो। मेरी योर कान घरकर सुने। तुम को <sup>म</sup> तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाये रहता श्रीर जन्म दी से लिये फिरता आया दू॥ ४। तुम्दारे बुड़ापे का भी मै बैसा दी बना रहूगा सुम्दारे बात पक्षत्रे के समय लों भी में सुम्हें उठाये रहू गा मे ने पुन्हें बनाया दे खीर तुम की सिये फिरता रहूगा में तुम्हें उठाये रहुगा थार हुड़ाता भी रहुगा 🛭 ५। तुम मुक्ते किस को उपमा देशो थार किस के समान वताग्रीमें श्रीर किस से मेश मिलान करेमों कि वह मेरे समान ठटरे ॥ ६। घे घैती से साना उण्डेतते वा कांटे में चान्दी तीलते तय सेानार की मज़री देकर उस से देवता बनवाते हैं फिर उस देवता की प्रकाम बरन दराउधत् भी कारते है। । वे उस की काधे पर उठाकर लिये फिरते तब उसे उस के स्यान में रख देते है और घट घटा खड़ा रहता है थीर अपने स्थान से इटता नहीं चादे कोई उस की दोहाई दे तैं।भी यह न सुन सकेगा न विपत्ति से चस का उद्घार कर सकेगा ॥

द। दे श्रपराधिया इस बात की समरण करके स्थिर हो इस की खार मन लगाखा ॥ १। प्राचीन-काल की प्रााली बाते समरण करे। क्योर्क ईश्वर में घी इंदूसरा कोई नहीं परमेश्वर में ही हुं श्रीर मेरे तुख कोई भी नहीं है। १०। में ता खादि से खना की वात की खीर प्राचीनकाल से उस बात की बताता भाषा हूं ले। बाब लें नहीं हुई में कदता हूं कि मेरी युक्ति ठदरेगी थीर में बपनी सारी इच्छा की

स्रोता यहावा ही के कारत धर्मी ठक्देतो और पूरी करता हू ॥ ११। में पूरव से एक मांसाहारी पत्नी की अर्थात् दूर देश से अपनी युक्ति के पूरा करनेशारे पुरुष की धुलाता हूं में ने बात तो कशी थीर उसे पूरी भी कदंगा में ने वात की ठइराया है थीर उसे सुफल भी ऋदंगा ॥१२। दे कठार मनवासे। तुम जो धर्माहीन ही सो कान धरकर मेरी सुना। **१इ। में श्रपनी धार्मिकता प्रगट करने पर इं** से वद कियी न रहेगी श्रीर मेरे उद्घार करने में विलम्ब न सरोगामे सिध्येःन का उद्घार करंगा खीर दखारल की योभायमान कर दूरा। ।

> 89. हो वाबेल् की कुमारी बेटी उतर-कर धूरिल में बैठ जा हे कस्दियों की बेटी बिना सिंदासन भूमि पर बैठ का क्योंकि तू फिर के। मल खैार सुकुमारन कहा स्योगि । २। चक्की लेकर बाटा पीस व्यपना वुकी उतार घाघरा चठा खार उघारी टांगा नदियां का पार कर ॥ ३। तू नंगी किई चारगी थै।र तेरी नंगाई प्रगट द्वागी क्योकि में पलटा लूंगा थ्रीर किसी मनुष्य की न क्वे।ड्रुगा ।

> 8। इमारा कुड़ानेदारा जा दे उस का नाम सेनाओं का यद्दीवा ग्रीर इसारल् का पवित्र है।

> ध । दे ऋग्दिये। की बेटी चुपचाप बैठी रह श्रीर व्यधियारे में जा क्यों कि तू किर राज्य राज्य की स्वामिन न कहाएगी ॥ ६। मैं ने खपनी प्रका से क्रोधित देक्तर अपने निज भाग की अपवित्र ठदराया थ्रीर तेरे वश में कर दिया तब तू ने उस पर कुछ दया न किई बीर घूठों पर खपना खत्यन्त भारी जूथा रख दिया। १। तूने ते। कहा कि मै सदा स्वामिन वनी रहंगी से तू ने इन वातें। पर मन न लगाया और न स्मरण किया कि उन का क्या फल दोता है।

> द। से देराग रंग में बक्ती दुई तू जो निहर वैठी रहती है और सन में कहती है कि में ही हूं

(१) मूल में ननुष्य से म निल्या।

<sup>(</sup>१) मूल में तुन ले। धर्म से दूर हो। (२) मूल में निकट से साने। (३) नूस में दूर। (B) मूल में में सिस्यान् में उद्वार इसाएस के सिये प्रापनी शोभा वृगा।

स्रोर न मेरे लड़केबाले स्नाते रहेंगे से तू प्रवयह रहना श्रीर विधवा हा जाना बचानक एक ही दिन तुम पर श्रा पहेंगी ये तेरे बहुत से टोनें श्रीर तेरे श्रीत भारी तन्त्र मन्त्री के रहते भी तुक पर अपने पूरे वल से पहुँगी ॥ १० । तू ने सा व्यपनी दुष्टता पर भरोसा रक्ला है तूने कहा है कि कोई सुसे नहीं देखता, तेरी युद्धि श्रीर ज्ञान जा है उसी ने तुमें बहकाया है सा तू ने मन में कहा है कि मै ही ष्ट्रं ग्रीर कीर्द दूसरा नही ॥ १९। इस कारख तेरी रैसी दुर्गति द्वागो कि तुक्षे युक्त न पडेगा कि किस मन्त्र करके उसे दूर कर्ष थार तुभ पर ऐसी विपत्ति पहेंगी कि तू प्रायश्चित करके उसे निवारण न कर सकेगी थार तेरे विन जाने अचानक तेरा विनाश द्वीगा ॥ १२ । तू खपने तन्त्र सन्त्र खैर बहुत से टीने करके जिन में तू वचपन से परियम करती खाई है खडी हो वया जाने तू उन से लाभ चठा सके वा उन के वल से थे। रीं को भय दिखा सकी ॥ १३। तू ती युक्ति करते करते चक गर्ड है सा अब तेरे क्यातिया हो। नहत्रे। को ध्यान से देखते श्रीर नये नये चाद को देखकर होनदार वताते हैं से खड़े हेक्सर तुभी उन वाते। में जो तुम पर घटिगी बचार ॥ १८। देख वे भूमें के समान देशकर याग से भस्म दे। जाएंगे वे यापने ही प्राय क्वाला से न ववा वकीरो वह स्नारा ती तापने के लिये श्रांगारा न द्वागी न ऐसी द्वागी जिस के साम्हने कीर्च बैठे ॥ १५। जिन वाती मे तू परिश्रम करती धाई है से तेरे लिये वैसी हो है। बारंगी थैंार वी तेरे वचपन से तेरे संग क्षेत्रपार करते थाये हैं से श्रपनी श्रपनी दिशाकी श्रीर जाएंगे श्रीर तेराकोई उद्वारकर्ता न हे।गा ॥

प्रति याकूब के घराने यह बात सुन तुम जी ऋसारली कहाबते श्रीर यहूदा के अंध में सत्पन्न हुए दी का यहात्रा के नाम की किरिया ती खाते खीर इसारल् के परमेश्वर

श्रीर मुक्ते क्रोड़ कोई दूसरा नहीं मैं विधवा न हूंगी | क्षी चर्चा तो करते हो पर सम्राई श्रीर धर्म से नहीं करते॥ २। वे ती अपने की पवित्र नगर के वसाते बात सुन कि, र । ये दोनों बातें लड़को का जाता हैं और इसारल् के परमेश्वर पर जिस का नाम सेनामा का यहावा है टेक लगाये रहते हैं ॥ इ। श्रमली बाता का तो में ने प्राचीन काल से बताया श्रीर रन की चर्चा उठाकर युनाई में ने खचानक उन्हें किया और वे हुई ॥ ४। मैं की जानता था कि तू इठीला है थौर तेरी गर्दन लाहे की नस थौर तेरा माथा पीतल का है, ५। इस कारण मै ने खगली वार्त प्राचीन काल से तुमें वताया उन के घटने से पदिले दी में ने तुभी मुनाया रेसान दे। कि तू कदने पाग कि यह मेरी मूरत का काम है खीर मेरी सुदी थीर ठली हुई मूर्तियों की खाद्या से हुआ॥ ६। तू ने सुना है, इस सब का पटना देख, वचा तुम उस की प्रचार न करोगों अब से मैं तुक्षे नई नई वार्त और ऐसी गुप्त वाते जिन्दें तून जानता घा सुनाता हूं॥ 9। वें ते। श्रमी चिरजी गई श्रीर इस से पहिलें न दुई घों तू ने आज से पहिले उन्हें न सुना या कही रेंगान दें। कि तूक दने पार कि मै तो इन्दें ज्ञानता घा॥ ८। निक्रचय तूने उन्देन ते। मुनान जाना श्रीर इस से पहिले तेश कान न खुला घा ऋयेकि में जानता या कि तू निरचय विख्यां स्थात करता है थै।र उत्पत्ति हो में तेरा नाम श्रपराधी पड़ा है। र। मै अपने ही नाम के निमित की प करते में विलम्ब कद्या। थीर अपने यश के निमित्त अपने तर्ड रोक रक्ष्यूगा रेसान देा कि मैं तुमी नाथ कर ॥ १०। देखी में ने तुमी सेग्धा ता सड़ी पर चांटी की नाई नहीं में ने तुम्ने दुख की भट्टी में अपनाया है।। ११। अपने निमित्त अपने ही निमित्त मे यह करूंगा मेरा नाम क्यों अपवित्र ठहरे छैार मे अपनी महिमा दूसरे की न दूंगा॥

पर। हे याकूब हे मेरे युलाय हुए इसाएल् मेरी स्रोर कान धरकर सुन क्योंकि में ही हूं में स्वादि से हू सीर अन्त लो भी में ही रहूगा॥ १३। मेरे हीं छाथ से पृथियों की नेव डाली गई खीर मेरे ही दिटिने द्वाय से श्राकाण फैलाया गया फिर जब मे

<sup>(</sup>१) मूल में यहूदा के जल से निकले हो।

<sup>(</sup>१) मूल में पहिला। (२) मूल में पिछला।

उन की युलाता है तय ये एक साथ खड़े हैं। जाते | मुक्ते अर्भ ही में रहते युलाया जय मै माता के पेट हैं।। १४। तुम सर्य के सब एकट्रे देशकर सुने। उन में था तथ भी उस ने मेरे नाम की चर्चा किई।। में से किस ने सभी दन यातीं की बताया है। जिस २। थीर उस ने मेरे वचनी की चीखी तलवार की का काम सुकल दोगा ॥ १६ । मेरे निकट जाकर जामायमान दिखालगा ॥ ४ । तब मै ने कदा कि में गुप्त मं नहीं करों जय से यह हुई तब से में हू योग यव प्रमु यतावा थार उम के प्रात्मा ने मुके भेज दिया है । १०। यदावा हो तेरा हुडानेदारा श्रीर इसाग्ल का परिवर है सा यों कदता है कि मे तेरा परमेश्वर यदेश्या तेरे लाभ की लिये जिना देता हु बार जिस मार्ग से तुके चलना है उसी में तुके चलाता ष्ट्रा १८। भना होता कि तु ने मेरी खादायों की ध्यान में मुना छाता ती तोरी शान्ति नदी की खीर तेरा धर्म ममुद्र की लक्ष्यें के ममान दोता ॥ १९ । थीर तेरा वंग वाल के किनके के मरीया श्रीर तेरी निव सनान उस के कर्णी के ममान दाती थीर उम का नाम मेरे मामदने से नाण न दोता न मिट जाता ॥

२०। यायेल में में निकल जान्ना कम्दियों के यीय में मारा चाखी जयवयकार करते एक इस यात का प्रचार करकी सुनाधी पृथियी की छीर ली भी दम की चर्चा फैलाफी कि यदीका ने यपने दाम याकुत्र की कुड़ा लिया है॥ २१। श्रीर बय घट उन्हे निर्वात देशों में से सनता था तय ये प्यासे न रहे, इस ने उन की लिये पानी यदाया उस ने घटान की फाइन श्रीर पानी फूट निकला॥ ३३। दुष्टीं के लिये मुक्त गानित नहीं यहाया का यही यचन है।

धर्म, हो द्वीपो मेरी खोर कान लगाकर मुने। शोर घे दूर दूर के राज्यों के लेगो ध्यान धरकर मेरी मुना वर्गोक बद्दावा ने

से पदाया प्रेम रक्ता है यही याचेल् पर उस की समान कर दिया थीर व्यपने हाथ की बाह में सुभी इच्छा पूरी करेगा थीर कम्दियों पर उसी का भुक- किया रक्खा फिर मुक्त की चमकीला तीर धनाकर यल परेंगा ॥ १५ । में दी ने वार्त कि ई थीर में ने वापने तर्क्य में गुप्त रक्ता, ३ । श्रीर मुक्त से कदा उम की युलाया है में उम की ले आया शीर उम कि तू मेरा दास इशाएल है तेरे द्वारा में अपने की इस बात की मुना बादि से लेकर में ने कोई बात ने ती ज़कारण परिश्रम किया और व्यर्थ दी ग्रपना यस यी दिया है तीमी यदीवा मेरा न्याय चुकाएगा। थी। मेरे परिणम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ मे है। ध । श्रीर याद्य यदे। या जिस ने मुक्ते जन्म घी से इस लिये रचा कि मै उस का दास पाकर याक्ष की उस की खार फरे से खार्ड अर्थात् इसारल् की उस की पास एकट्टा कर बीर पराधा की दृष्टि में मे प्रतापमय दूंगा श्रीर मेरा परमेश्वर मेरा बल द्वागा, ६। उसी ने सुभ से खय कदा दे यद तेर दलको सी यात दाती कि तू याक्व के गोवी का उद्घार करने थीर दशारल के रावत लेगो। की लीटा ले आने के लिये मेरा दास ठदरता से। में तुभी व्यन्यनातियों के लिये क्योति ठएराजगा कि तू पृथियी की छोर छोर सा भी मेरी खार से उद्घार का मूल दी ॥ १ । की मनुष्यी में तुच्छ जाना जाता थीर इस जाति से घिनीना क्तमका जाता थीर प्रधिकारियों का दास दै उस से दमाण्स् का कृढ़ानेदारा थीर डसी का पवित्र श्रर्थात् यदीया ये। कदता दै कि राका देखकर खडे हा जाएंगे थीर छाजिम दगडवत करेगे थीर यह यहाया के निमित्त देशा की सञ्चा थीर इसारल का पवित्र है ग्रीर एस ने तुभे चुन लिया है।। ६। यिशया यां कहता है कि अपनी प्रसन्नता के समय में ने तेरी मुन लिई थीर उद्घार करने के दिन मे ने तेरी सदायता किई है सो मे तेरी रक्षा करके तिरे द्वारा लेगों के साथ घाचा वांधूंगा कि तू देश की सुभागी। करे थीर उन्नहें पूर स्थानी की

<sup>(1)</sup> या प्रभू यहाया ने मुक्ते छीर प्रापने सारगा की मेल विया है।

<sup>(</sup>१) गूल में गुह ! (२) मूल में मेरा न्याय यहाया के पास रे। (१) गूल में मुफे ले। गा को याचा उद्दराकगा। (४) मूल में सका।

उन के श्राधिकारियों के द्वाय में फीर दें, राशीय बंधुको से कहे कि अन्दीगृह से निकृत आको बीर की यान्धियारे में है उन से कहे कि प्रकाश में आयो।। वे मार्गी के किनारे किनारे चरने पाएंगे थीर सब मुख्डे टीलें पर भी उन की घराई मिलेगी ॥ १०। वे न मुखे होंगे न प्यासे थीर न लूह न घाम उन्दे स्त्रोगा क्योंकि हो उन पर दया करता से उन की ले घलेगा थै।र जल के बातों के पास पास से चला-स्या ॥ १९। बीर में अपने सब पहाड़ी की मार्ग कर दूगा थ्रीर मेरे राजमार्ग करे दे जारंगे ॥ १३। देखी ये ती दूर से आएंगे थीर ये उत्तर थीर पाळिल से थीर वे सीनियों के देश से बारंगे ॥ १६। हे आकाश जयजयकार कर दे पृथियो मान दे। दे पहाड़े। गला खोलकर जयजयकार करे। क्योंकि यहोता ने प्रपनी प्रजा की शान्ति दिई थै।र स्रपने दीन लोगों पर दया किई है।

**98। परन्तु सिय्योन् ने कहा है कि यद्दाया ने** मुक्ते त्याम दिया मेरे प्रमु ने मुक्ते विसरा दिया है। व्या कोई स्त्री अपने दूर्धाप्रस्त्रे बच्चे की रेसा विसरा सकती कि अपने उस जने पुर लडके पर दयान करे इांबद ता भूल सकती है पर मे तुमी मूल नहीं सकता॥ १६। सुनी मै ने तेरा विश श्रपनी इचेलियों पर खोदकर बनाया है सेरी शहर-पनाइ मेरी दृष्टि में लगातार धनी रहती है ॥ १०। तेरे सड़को ता फ़ुर्ती से आ रहे हैं और तेरे छ।नेहारे थीर उजाडनेहारे तेरे मध्य से निकले जा रहे हैं। १८। अपनी आंखें चठाकर चारी ग्रार देख कि वे सव को सब एकट्रे होकार तेरे पास था रहे हैं यहावा की यह बाकी है कि मेरे जीवन की सेव्ह कि तू उन सभी की गाहिने के समान पहिनेगी खीर दुल्हिन की नाई यपने शरीर में बांध लेगी ॥ १९ । श्रीर तेरे जा स्थान सुनसान खीर उजड़े है खीर तेरे की देश खरहहर ही खरहदर है उनः में निवासी अव न समाएंगे थीर सेरे नाग करनेहारे दूर ही जाएंगे॥ २०। तेरे जी पुत्र जाते रहे। से तेरे कान में कहने पारंगे कि

यद स्थान दमारे लिये सकत है दमे श्रीर स्थान दें कि उस में रहें॥ २१। तय मूमन में कदेगों कि किस ने मेरे लिये दन की जन्माया मेरे पुत्र तो जाते रहे थे श्रीर में बांम देश गई में बंधुई श्रीर भगेडू दो गई से दन की किस ने पाला देख में श्रक्तेली रह गई थी श्रव ये कहां से श्राये॥

२२ । प्रमु यदेखा यें। कहता है कि सुन में अपना द्याय जाति जाति के लोगो की योर वढालगा थीर देश देश के लोगों के साम्दने व्यपना मत्त्वा खड़ा क्रांगा तव वे तेरे वेटी की श्रापनी गोद में ले बारमें थैं।र तेरी बेटिया की बपने कन्धे पर चढ़ा-कर तेरे पास पहुचाएंगे ॥ २३। श्रीर राजा तेरे यहीं को निज सेवक और उन को रानियां तेरी दूध पिलाने-द्यारियां देशि वे अपनी नाक मूमि पर रगडकर सुके दग्रहवत् करेगे थैं।र तेरे पांधां की धांस चाट लेंगे, से तू यह जान लेगी कि में यहाया थीर मेरी बाट जेव्हनेदारी की भाषा कभी नहीं ट्रटने की ॥ > 8। क्या घीर के द्वाध से लूट कीन लिई जार वा धर्मी के वन्धुर हुड़ाये जाएं॥ २५। तै।भी यदीवा यीं कदता दें कि दां वीर के भी वंधुए उस से कीन लिये जाएंगे और बलात्कारी की ज़ट उस के दाथ से हुड़ाई जाएगी क्योंकि जो तुभ से मुकडुमा लहते दें उन से मे प्राप मुकड़मा लहुंगा थार तेरे लहकेवाली का में आप चद्वार कर्षााँ॥ २६। थ्रीर जी तुम पर श्रंधेर करते हैं उन की मै उन्ही का मास खिला केगा है। दे अपना लेाडू पीकर ऐसे मतवाले देशों जैसे नमे दाखमधु से दोते हैं तब सब प्रामी जान लींगे कि तेरा च्हारकर्ता यदीवा थार तेरा हुड़ानेदारा याकूब का शक्तिमान में ही है।

प्र. तम्हारी माता का त्यागपत्र जिसे में ने उस की छोड़ देने के समय दिया से कहां है और व्योहारियों में से में ने किस के हाथ तुम्हें बेस दिया है। यहां वा यो कहता है कि सुनी तुम खपने व्यवस्त के कामी के

<sup>(</sup>१) मूख में पापने की प्रगष्ट करो। (२) मूल में तुमा। (४) मूल में तेरे लड़की के जाते रहने के बेटे।

<sup>(</sup>१) मूल में चठाकगा।

कारत विक गये थीर तुन्हारे ही श्रप्रशंधा के कारण तुन्हारी माता होड दिई गई है । इस का प्रण कारत है कि जब में श्राया तब कोई न मिला कारत है कि जब में श्राया तब कोई न मिला कार जब में ने पुकारा तब कोई न बोला प्रण मेत हाच ऐसा होटा हो। गया है कि हड़ा नहीं सकता हीर हम हों कि न हवार सकूँ देग्रों में तो समुद्र को घुड़कते ही सुद्रा हालता होर महानदी की जगल यना देता हू इन की महतियां जल यिना मर जाती खीर बसाती है है । में तो श्राकाय की मानी होक का काला कपड़ा पहिनाता थीर टाट बोडा देता हू॥

8। प्रमु बहाया ने सुके शियों की जीभ दिई है कि म पके हुए की खपने यवन के द्वारा सभा-सने बानूं वट भार भार का सुके बगाजर सेरा कान खालता है कि मैं शिष्य की रीति मृनु ॥ ५। प्रमु यहीया ने मेरा कान कीला है ग्रीर में ने इठ न किया न पीछे एट राया ॥ है। में ने मारनेहारी की फीर प्रपनी पीठ दौर गतमाछ ने।चनेटारी की छार प्रयमे जाल किए में ने प्रयमानित ऐने क्षीर उर ६ प्रकृत से सुद्र न मोड़ा भ छ। क्येकि प्रभु यहावा मेरी नदावना करेगा इस काररा मे ने एकाच नहीं किया धरन थपना नाथा चजनक की नार्ड कडा किया क्योक्ति मुक्ते निश्चय चा कि मेरी पाणा न ट्रुटेगा । ८ । जा मुक्ते धर्मी ठएराता है से मेरे निकट है कीन मेरे नाच मुकट्टमा करेगा हम एक मा छड़े हो जा कीई मेरा सुदृई बनेगा वह मेरे निकट बाए ॥ र । सुना प्रसु पराया मेरी सदायता करेगा मुक्ते कीन दीयी ठटरा नकेगा देखा है सब कींड़े याये पुष्प पुराने कपड़े की नार्च नाश है। लाएंग्रे ।

१०। तुम में से कीन है ली यहाया का भय मानता थीर रम के दाम की मुनता है से चाहे ख़िन्धपारे में चलना हो थीर उसे कुछ उलियाला न दियाई देना हो तीभी यहाया के नम्म का मरीमा रक्ष्में रहे थीर खपने परमेश्यर पर टेंक लगाये रहे। ११। देगी तुम ली खाग धारते थीर खोरन्यारी की कमर में धांधते ही तुम सद खपनी

काररा विक गये थीर तुम्हारे ही श्रपराधा के कारण वारी हुई थाग में थार श्रपने चलाये हुए श्रारिन-तुन्दारी माता होड दिर्ध गर्ध ॥ २। इस का थ्या वारों के बीच थाप ही चले खायों। तुम्हारी यह काररा है कि जन्न में थाया तब कोई न मिला दणा मेरी ही श्रीर से होगी कि तुम सन्ताप में धार जब में ने पुकारा तब कोई न बीला थ्या पहें रहागे॥

धर्म के पीके चलनेहारी है यहीया की टूंठनेहारी कान लगाकर मेरी मुना जिस घटान में से तुम की दे गये थीर जिस खानि में से तुम निकाले गये उस पर ध्यान करे। ॥ ३। अपने मूलपुरूप इत्राहीम थीर अपनी माता लारा पर ध्यान करी जय यह धकेला था तब ही में ने उस को युलाया थीर आशोप दिई खीर यठा दिया ॥ ३। यहावा ने सिय्ये।न की शान्ति दिई है खीर उस के जगल की रदेन के समान थीर उस के निकल देश की ग्रहोवा की बारी से समान कर दिया है उस में हर्ष थीर आनन्द थीर धन्यवाह खीर भवन गाने का शब्द सुनाई पढ़ेगा॥

ह । दे मेरी प्रजा के लोगी मेरी श्रीर ध्यान धरे। दे मेरे लोगी जान लगाकर मेरी सुनी मेरी श्रीर से व्यवस्था दिई जाएगी श्रीर में खपना नियम देश देश के लोगी की ज्योति दीने के लिये स्थिर रम्गा ॥ ५ । मेरा धर्म प्राट टीने पर हैं में च्हार दर्म लगा हू में खपने मुजयल से देश देश के लोगी के न्याय के काम कन्या हीय मेरी बाट जेलिंग खार मेरे सुज्ञयल पर खाशा रम्खी ॥ ई । खाकाश की खार प्रापनी खार्स चठाखी श्रीर पृथियी की निरारी खोकि खाकाश धूर की नाई विलाय जाम्मा श्रीर पृथियी कर कर सहिता से साम पुरानी हो जाम्मी श्रीर उस के रहनेटारे यो ही जाते रहेगे पर ले चहार में करंगा से सदा लें ठहरेगा थीर मेरा धर्म जाता न रहेगा ॥

०। दे धर्म के जाननेदारे। जिन के मन में मेरी व्यवस्था दे तुम कान लगाकर मेरी सुने। मनुष्यों की जिई हुई नामधराई से मत हरे। श्रीर

<sup>(</sup>१) मूल में निकामेगी। (२) मूल में निकट है। (३) मूल में नेरा छहार निकला है।

उन के निन्दा करने से विस्मित न हो ॥ दा क्यों कि घुन उन्हें कपड़े की नाई खार कीड़ा उन्हें जन की नाई खारगा पर मेरा धर्म सदा ली ठहरेगा खार मेरा किया हुआ उद्घार पीठ़ी से पीठी ली बना रहेगा ॥

र । दे यहे। वा की मुंजा जाग जाग वल धारण कर जैसे प्राचीन कॉल के दिनों में और खगली पीढ़ियों के समय में घैसे ही खब भी जाग क्या तू वही नहीं है जिस ने रह्व की दुक्त दुक्त किया और मगरमच्छ की घायल किया था। १०। क्या तू वही नहीं है जिस ने समुद्र की खर्थात् गृहिर सागर के जल की सुखा हाला और उस की थाह में खपने हुड़ाये हुखा के पार जाने के लिये मार्ग निकाला था। १९। सा यहीवा के हुड़ाये हुए लेश लैंग्टकर जयजयकार करते हुए सिय्योन् में खारंगे और उन की सदा का खानन्द मिलेगा वे हुए खीर खानन्द प्राप्त करेंगे और शोक और सम्बी सांस भरना जाता रहेगा।

१२। में तो में भी तेरा शान्तिदाता हूं से तू कीन है जो विमाशी मनुष्य से थै।र घास सरीखे मुर्भानेहारे यादमी वे डरता है, १३। ग्रीर ग्राकाश की ताननेहारे धार पृष्टियों की नेव डालनेहारे प्रयने कर्ता यद्दीवा की मूल जाता है थीर जब जब द्रोही नाश करने की तैयार देशता है तब तब उस की जलजलाइट से दिन भर लगातार घरघराता है पर द्रोघी की जलबलाइट कदां रही॥ १८। जा सुकाया दुया है से घोष्र हुडाया जारगा वह गडहे मे न मरेगा थीर उस का खाहार न घटेगा॥ १५। जा यमुद्र की विलोइता ग्रीर उस की लहरों की गरजाता है से में ही तेरा परमेश्वर यहात्रा दू मेरा नाम सेनाधीं का यद्योद्या है॥ १६ । ग्रीर में ने तुमे थपने अचन सिखाये<sup>।</sup> भीर थपने दृष्य की थाडू मे किया रक्खा है कि मे आकाश तानू और पृथिवी की नेव हालूं खीर विग्ये।न् से कहू कि तू मेरी प्रजा है॥

१०। हे यस्थलेम् लाग चठ लाग चठ खड़ी है। जा तु ने पराया के राथ से उस की जलजलारट के कटारे में से पिया है तू ने कटोरे में का लड़खड़ा देनेदारा मद पूरा पूरा यो लिया है॥ १८। जितने लड़के बद जनी है उन में से कोई न रहा की उसे धीरे धीरे से चले थ्रीर जितने लड़के उस ने पासे पासे उन में से कोई न रहा जी उस के दाय की चारभ ले ॥ ९९ । ये दो विपत्तियां तुम पर आ पंडी है सी कीन तेरे संग विसाय करेगा उनाइ और विनाश और मधंगी श्रीर सलवार या पही हैं में किस रीति तुमे ग्रान्ति दे सकता ॥ २०। तेरे सहकी मुर्कित देशकर एक एक सहक के मिरे पर महाजाल में फंसे हुए द्यरिय की नाई पड़े दें यदीया की जलजलाइट और तेरे परमेश्वर की घुड़की के कारण वे अचेत पड़े दें॥ २९। इस कारण हे दुखियारी तू मतवासी ते। है पर दाखमधु पीकर नहीं तू यह बात सुन । >>। तेरा प्रमु यद्यावा जा खपनी प्रजा का मुकडुमा लडने-द्यारा तेरा परमेख्वर दे से यें कहता दे कि सुन में सङ्खङ्ग देनेहारे मद के कटोरे की प्रधात व्यपनी जलबलाइट के कटोरे की तेरे दाय से ले लेता दूर से सुमें उस में से फिर कभी पीना न पड़ेगा॥ २३। सीर में उसे तेरे उन दु.ख देनेहारा के दाय में दूंगा जिन्हों ने तुम्त से कदा कि लेट जा कि दम तुम्ते पर पांच देकर चलें श्रीर तू ने श्रीधे मुंह मूमि पर गिरकर अपनी पीठ का उड़क सी बना दिया<sup>8</sup>॥

प्रे हे वियोन् जाग जाग प्रपना यस घारय कर हे पवित्र नगर यहश्रलेम् अपने श्रीभायमान वस्त्र पहिन ले क्योंकि तेरे
वीच खतनारहित श्रीर अशुह लोग फिर कभी प्रवेश
न करने पाएंगे॥ २। अपने पर से धूलि काइ दे
हे यहश्रलेम् इठकर विराजमान हो हे सिय्येश् की
वधुई बेटी अपने गले के बंधन की खोल दे॥

<sup>(</sup>१: भूस में छम के सिर पर सदा का आमन्द होगा। (२) मूल में सरीक्षे बननेहारे।

<sup>(</sup>६) मूल में भी ने तेरे गुह में प्राप्त बवन हाले। (8) मूख में प्याकाय की पीचे की नाई खबाका।

<sup>(</sup>१) जूल में में की ग। (३) जूल में पुक्की से भरे हैं। (३) जूल में कि इन खाने वहें। (४) जूल में जूने खाने वलनेहारें के लिये प्रमनी मीठ जूनि की र सबक के समान रक्की।

काफ़ोती ॥ 8। फिर प्रभु यदे। या यो भी कहता है | ब्राटिंसयों की सीन रह गई), १५। वैसे ही यह कि मेरी प्रवा तो परिस्ते परिस्त मिस में परदेशो यहुत सी जातियों को भड़कारमा और उस की होकर रहने की गई थी और अश्वारियों ने भी उस देखकर राजा खुपचाप रहेगे क्योंकि वे तब रेसी पर थिन कारण अधेर किया ॥ ॥ । से बाद यहाया वात देशों जिस का धर्मन उन के सनते कभी न की यह याथी है कि में यहां क्या करता हु मेरी प्रजा विका गया है। खीर रेसी घात समभ लेंगे जो उन्हों सेतमत हर लिई गई है यहाया की यह भी वाकी ने कभी न सुनी है। ॥ है कि ली उस पर प्रमुता करते हैं से। जयसपकार करते है सीर मेरे नाम की निन्दा दिन भर लगा-तार होती रहती है। ई। इस कारण मेरी प्रजा मेरा नाम जान सेगी दुसी कारण यह उस समय थार यहाया का मुजयल किस पर प्रगट हुआ। जान सेगी कि जो यात करता है से यहाया ही > । यह तो उस के साम्हने अकुर की नाई और है देखा में बदी हूं॥

सा उमा में बाकर बयबयकार करे। क्योंकि यहावा नाते ये॥ ने अपनी प्रजा की गाँति दिई छीर यस्यलेस् की हुड़ा लिया है ॥ १० । यहाद्या ने सारी सातिया के या श्रीर दमारे ही दु खों से लहा हुआ या तीभी मामरने अपनी पायत्र मुझा प्राट किई है श्रीर पृष्यियों हम लेगा उस की पिटा हुआ श्रीर परमेश्वर का मारा के दूर हूर हेंगों के सब लाग हमारे परमेश्वर का पुत्रा श्रीर दुर्दशा में पढ़ा हुआ उसकते थे॥ ॥ ॥ पर किया हुआ उहार हेग्रते हैं ॥ १० । दूर हो दूर वहां वह दमारे अपराधी के कारण घायल किया गया भीर के दूर हूर हेगों के सब लाग धमारे परमेग्बर का किया हुआ चहार हेग्रते हैं ॥ १९ । हूर है। दूर बहां में निकल कायों कीई थशुद्ध यन्तु मत कृषी उस के बीच में निकल कायों है बहावा के पात्री के टेनिहारी अपने की शुद्ध करी ॥ १२ । क्यों कि सुम का न उतायली से निकलना न भागते दुण चलना पहेगा क्योंकि यद्दीया तुम्दारे आगे कागे कार इसा-ण्ल् का परमेध्वर तुम्दारे पीक्वे पीक्वे चलेगा ॥

**98 । देखे। मेरा दास युद्धि से काम करेगा वह** कंचा मदान् श्रीर याति उत्तत दे जाएगा ॥ १४। वैसे यहुत से लीग तुमी देखकर चौकत पूर (क्योंकि

इ। यदीया ते। या करता है कि तुम की र्यंत-। उस का रूप यहा की विश्वादा दुव्या था कि मनुष्य का मेत विक राये थे से। विना रुपैया दिये हुढाये भी साम जान पढ़ा थीर उस की सुन्दरता भी कि

ध्रे जी समाचार हम की दिया गया था उस का किस ने विश्वास किया रेसी चह की भारता के समान यहा है।ता गया ना १ पदार न यहा हूं।।

1 पदारों पर एम के पाय थ्या ही सेएते हैं निर्नंत भूमि में ही उस की न ते। कुछ सुन्दरता थी को शुभ ममाचार देता थीर शान्ति की दात मुनाता थीर न कुछ तेन थीर जय हम उस की देखते थे खेर करपाक का शुभ समाचार थीर उद्घार होने तय उस का ऐसा इप हम न देरा पहता था कि का सन्देश देता थीर सियोन् से कहता है कि तेरा हम उस की चाहते।। इ। यह तुच्छ जाना जाता परमेश्वर राजा हुआ है। द। मुन तेरे पहतर पुकार या थीर पुष्पों का त्यागा हुआ था वह द खो पुष्प रहे है ये एक साथ जयस्यकार कर रहे है खोकि वे माचात् देखते है कि यदावा मिय्योन् का क्योंकर जैसा काई जिस से साग मुख कर सेते हैं बैसा बह लीटाये लाता है॥ (। हे यस्मलेम् के गंडरुरी ग्क त्रुच्छ जाना जाता या श्रीर हम उसे लेखे में न

> ४। निश्चय घट दमारे दी रोगी की उठाता दमारे अधर्म के कामें के देतु कुचला गया था जिस तादना से धमारे लिये गांति उपने सा उस पर पदी थ्रीर उस के कार्ड राने से इस लेगा चरी धा मकी ॥ ६। इस ता सव के सव भेड़ा की नाई भटक गये चे घरन इस ने खपना खपना मार्ग लिया पर यद्दीया ने इस सभी के प्रधर्म का भार उसी पर डाल दिया॥

<sup>(</sup>१) जूम में राजा ग्रापने मुह गू देंगे। (२) मूल में. एमारे सिये चनापन है।

**७। उस पर ग्राधेर किया गया पर घट सहता** रदा थीर प्रपना मुद न खे। ला जैसे भेढ़ यद्य दे।ने की जाने के समय वा भेड़ी जन कतरने के समय सुपचाप रहती है बैसे ही उस ने भी वापना मुट न खाला ॥ द । ग्रंधेर ग्रीर निर्णय से वह उठा लिया गया थीर इस के समय के लोगों में से किस ने इस पर ध्यान दिया कि यह जीवता के बीच से उठा लिया जाता है मेरे लेगों ही के प्रपराध के कारग इस पर मार पही है। १। स्रीर इस की कथर दुष्टे। निकली घी॥

चसी ने उस की राजी कर दिया जय तू उस का प्राय दे।पवलि करे तब बद अपना वंश देखने पाएगा श्रीर बदुत दिन जीता रहेगा खार उस के दाथ से पहाया की इच्छा पूरी हो जाएगी॥ ११। यह प्रपने मन के खेद का कल देखकर गांति पारगा अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरे। की धर्मी ठहरा-रगा और वह उन के अधर्म के कामा का भार ष्याप उठाये रहेगा ॥ १२ । इस काररा में उसे यहा के चंग माग दूगा थीर घट सामर्थिया के सग लूट बांट लेगा यह इस का पलटा द्यागा कि उस ने अपना प्राचा मृत्यु के वश कर दिया और वह अप-राधियों के संगीतिना गया पर उस ने बहुतों के पाप का भार उठा लिया खार श्रपराधिया के लिये विनती करता है।

48. हे वास तू की कभी न जनी जय-जयकार कर तू जिसे जनने की पोड़ें न हुई गला खालकर जयजयकार कर थीर पुकार क्योंकि त्यागी हुई के लड़के सुद्यागिन के सहको से अधिक दे यहावा का यही वचन षै॥ २ । प्रापने तंब्र का स्थान चीड़ा कर श्रीर

तेरे डेरे के पट लंबे किये जाएं घाष मत राक रस्मियों के। लम्बी ग्रीर खूंटों की हुठ कर ॥ इ। क्योंकि तु दी हुने बाएं फैलेगी श्रीर तेरा बंग जाति जाति को प्रधिकारी देशा ग्रीर उज्जरे दुर नगरी का वसारमा॥ ४। तू मत डर व्योकि तेरी आणा न टूटेगी कीर तू लोकत न दो व्योकि तुम पर वियाही न कारेगी क्योंकि त अपनी जयानी की सज्जा भस जाग्गी थीर सपने विधवापन की नाम-धराई फिर स्मरण न करेगी॥ । क्योंकि तरा को थंग थीर उस की मृत्यु को समय धनवान को कर्ता तेरा पति है उस का नाम सेनाखे। का यदाया संग ठहराई गई तै।भी उस ने कुढ़ उपह्रव न किया है थीर इसाएल् का पवित्र तेरा हुडानेहारा है श्रीर था बीर न उस की मुट से कभी कल की द्यात । द्यार सारी पृष्यियी का भी परमेश्वर करालाणगा। ६। द्योकि यद्दावा ने तुभी गेसा युलाया दे माना तू १०। तीभी यहावा की यह भावा कि उने कुचले होडी दुई थीर मन की दुग्यिया स्त्री थीर जवानी में निकाली पुर्वस्त्री है तेरे परमेश्वर का यही वचन है। 0। चया भर ही के लिये में ने तुमें हो। देशा था पर प्रव वही दया करके में फिर तुभी गया जुगा। ८। क्रोध के कदोरे में याजर में ने पल भरकी लिये तुम से मुद्द कियाया ते। या पर करणा करके मै तुभ पर सदा के लिये दया करता तिरे छुड़ानेहारे यहे। या का वर्षी यचन है ॥ ९। यह ती मेरे लेगे से नूर के उन्य के जलवलय के ममान है क्यांकि जैसा में ने किरिया खाई घी कि नृद के राग्य की जलप्रस्य से पृष्यियो फिर न इयेगी यैसे की में ने यद भी किरिया याई दै कि यात्री की तुभ पर कोखन क्रमाधीर न तुक्त की घुडकूगा। १०। चारे पराड रट बारं थार पराहिया टल जारं तीभी मेरी कफ्या तुक पर ये न एटेगी थै।र मेरी शातिवाली वाचा न टलंगी बदेगवा का की तुक पर दया करता है यही घचन है।

> १९। हे दु खियारी तू जी खाधी की सताई है खीर जिस को गाति नदीं मिली मुन मे तेरे पत्यरी की पञ्चीकारी करके बैठाकगा यार होरी नेव में भीलमिक डालूंगा ॥ १२ । थीर मे तेरे कलण माणिकों की खैार तेरे फाटक लालंडिया के थार तेरे स्व सिवाना की मनाएर रवें। के बनाक्या ॥ १३ । श्रीर तेरे सब लड्के यदेश्या के सिखाये पुर होते थै।र उन का बड़ी शारि

<sup>(</sup>१) वा क्योंकि। (२) मूल में तुर है। गा। स्युके लिये चडेल दिया।

तू प्रधेर से यचेंगी क्योंकि तुके हरनान पड़ेगा भीर तू भयभीत छाने से वनेनी प्रवेदिक मय का कारण तेरे पांच न पाएगा ॥ १५ । सुन लाग भीद लगाएँगे पर मेरी फार में नहीं जितने तेरे विक्ट्स भीड लगाएं से तेरे कारण गिरंगे । १६। मुन के कारीगर पाग म के काण्ले फूक फूककर वयनी कारीगरी के वानु-सार छाँचयार यनाता है सा मेरा ही निरजा गुजा है थीर चळाडूने के लिये नाग करनेहारा भी मेरा दी सिरका हुआ है ॥ १९ । जितने दृष्यियार सेरी शानि के लिये यनाये जाए उन में से कोई सफल न रिया थैर खितने लेगा सुदूर्य देखर तुम पर नालिय करें उन सभी से तू जीत जाग्या । यदाया के दासा का यही भाग ग्रेगा कार व मेरे ही कारण धर्मी ठएरतो यदे।या की यही यागी है॥

पाम कुछ रुपया न द्या तुम भी खाद्मर मेल ले। खार भी जे। मेरे मुख से निकलता दे सा व्यर्थ ठदरकर त्याकी बरन क्याकर दाव्यमधु कीर दूध विन कपैये मेरे पास न लैंग्डेगा की मेरी एक्का हुई है। उस की कीर विन दाम ले लें। । । की भीजनवस्तु नहीं वह पूरी ही करेगा कीर किस काम के लिये में ने र्षं उस के लिये तुम ववेर क्षेया लगाते देर कीर जिस । उस की भेजा देर से पूरा देशगा ॥ ९२। से तुम में पेट नहीं भरता उस के लिये वये। परिश्रम करते। श्रानन्द के साथ निकलारों श्रीर शान्ति के साथ ें। मेरी ब्रोर मन लगाकर मुना तब उत्तम बस्तुर पहुचाये बाखोगी तुम्टारे खागे जागे पदाड खीर याने पायोगे दीर चिक्तनी चिक्तनी वस्त्रं साकर यन्तुष्ट हैं। साथारी ॥ ३ । कान सत्राखा बीर मेरे पाय खाखो सुना तय तुम बीते श्हारो धीर मे सुम्हारे माथ महा की वाचा वाधूता वर्षात् दातद पर की श्रदल काल्या की ॥ ४। मुना में ने उस की। राज्य राज्य के लेगी। के रिप्ये साक्षी खार प्रधान क्षीर प्यात्ता देनेटारा ठएराया है ॥ ५ । मुन तू ऐसी जाति की विसे हू नहीं जानता युलाएगा और ऐसी जातियां जा तुन्ते नहीं जानतीं तेरे पास दीड़ी क्षार्थां। ये तेरे परमेश्रयर बद्दाया ग्रीर दशाण्ल्के

मिलेगी ॥ १४ । तू धर्म्मी दोने के द्वारा स्थिर छागी । पवित्र के निमित्त यह करेगे बरोकि उस ने तुसे श्रोभायमान किया है।

६। जय ले। यदाया मिल सकता है तय ले। उस की खोड़ा में रहा जय ले। यह निकट है तय लें। चस को पुकारे। ॥ छ। दुष्ट प्रापनी चालचलन श्रीत व्यनर्घकारो अपने सेाच विचार हो। इकर यहावा की थोर फिरे थीर वह उस पर दया करेगा वह इसारे परमेश्यर की ग्रीर किर श्रीर यह पूरी रीति से उस की चमा करेगा॥ द । क्योंकि यहे। या की यह याणी पै कि मेरे ग्रार तुम्दारे सेाच विचार एक समान नहीं खीर न तुम्हारी खीर मेरी ग्रांत एक सी है। ९। क्यों कि मेरी कीर तुन्तारी गति में श्रीर मेरे भीर तुम्दारे से।च विचारा मे खाकाण थीर पृचियो का थन्तर है ।। १०। जिस प्रकार से वर्षा थार हिम जाकाश से शिरते है थीर बहां या ही सीट नहीं जाते बरन भूमि पर पडकर उपवा उपवाते प्रमु अहि। यय प्यामे लेगो। पानी के वीर दशे रीति योनेटारे का बील खीर पानेटारे पाम आखा थीर जिन के का रोटो मिलती है, ११। उसी प्रकार से मेरा बदन पदास्थियां गला खोलकर जयजयकार करेगी थीर मैद।न के सारे युच जानन्द के मारे ताली यबाएंगे॥ १३। तद्य भटकटेयां की चन्ती सनीवार कांग्रे श्रीर विक्तू पेडे। की सन्ती मेंददी कांगी थीर इस से यहै या का नाम होगा थार सदा का चिन्द रहेगा जी कभी मिट न जाएगा॥

> प्रदे यहीवा ये करता है कि न्याय का पालन करे। थै।र

धर्मा कं काम करी वये। कि मै शोघ्र तुम्हारा च्हार

(३) गूल में उस में मुकल होगा।

<sup>(</sup>१) मूल में जितनी जीर्गतेर माय उर्दे।

<sup>(</sup>२) मूल में तुम्हार मास लीएने।

<sup>(</sup>१) जून में ग्राकाय पृथियी से छंदा है यसे ही नेरी गति तुन्मारी गति से धार नेरे सेाप विचार तुन्मारे सेाच विषारी से उसे है। (२) मूल में भूमि की सींचकर।

कद्मा थे। सेरा धर्मी होना प्रगट होने पर है। का क्या ही धन्य है यह मन्त्य की ऐसा ही करता ग्रीर वह ग्रादमी जा इस की धरे रहता है बी विशासदिन की अपवित्र करने से वचा रहता थीर श्रपने द्वाध की। सब माति की बुराई करने से रोकता है ॥ ३। थीर की ली परदेशी यदेश्या से मिले दुए हो से न कह कि यदे। वा हमे यापनी प्रचा से निश्चय यालग करेगा थार खोले भी न कही कि दम ती मुखे युव हैं। 8। क्योंकि जी खेलों मेरे विषासदिन सानते थार जिस बात से मै प्रसन्न रदता इ इसी की अपनाते थार मेरी वाचा को पालते हैं उन के विषय यहावा या कहता है कि, प्रामि अपने भवन थार अपनी ग्रहरपनाइ के भीतर इन को ऐसा स्थान ख्रीर नाम दूगा जी घेटे वेटियां से कहीं उत्तम देशा वरन में उन का नाम सदा बनाये रवख़ंगा थार बह कभी मिट न जाएगा ॥ ६। परदेशी भी जी यहावा के साथ इस इच्छा से मिले हुए दें कि उस की सेवा टहल करे थ्रीर यदावा को नाम से प्रीति रक्खें श्रीर इस की दास दी। जाएं जितने विश्वामदिन की अपवित्र करने से धर्चे रहते थीर मेरी वाचा की पालते हैं, 91 उन की मै अपने पवित्र पर्वत पर से ब्राक्तर ब्रापने प्रार्थना के भवन से धानन्दित क्या। उन के द्वामविल धार मेलवलि मेरी विदी पर ग्रह्या किये जाएंगी क्योकि मेरा भवन सब देशों के लोगों के लिये प्रार्थना का घर करा-रगा ॥ ८ । प्रमु यद्दीवा की निकाल दिये दुर इसा-रिलया की रकट्ठे करनेद्वारा है उस की यह आयी है कि के। एक ट्रेकिये गये दें उन के मै यौरीं को मी एक है करके मिला दूगा॥

ए। हे मैदान को सारे जन्तुओं है वन को सव जन्तुओं खा डालने के लिये आओं ॥ १०। उस की पहरुए श्रेंधे हैं वे सब को सब खज्ञानी वे सब को सब गूरो कुत्ते हैं जो भूक नहीं सकते वे स्वप्न देखने- हारे थीर लेटनेहारे थीर उंघने के चाहनेहारे है।
१९। ये तो मरभूखे कुत्ते हैं जो तृप्त कभी नहीं देति 
थीर ये ही चरवादे हैं उन में उमभ की यक्ति नहीं
उन उभे। ने अपने अपने लाभ के लिये अपना अपनी
मार्ग लिया है। १२। वे कहते हैं कि आओ हम हाल
मधु ले आएं थीर मंदिरा पीकर इक कारं कल का
दिन तो आब के सरीखा अत्यन्त बड़ा दिन होगा।

49. धुमां जन नाश द्वाता है पर कार्ष हम द्वात की जिन्ता नहीं करता होर मक्त मनुष्य उठा लिये जाते हैं पर कोर्ष नहीं सेाचता कि धर्मी जन विपात के होने से परिवे उठा लिया जाता है ॥ २। वह शांति की पहुंचता है, जो सीधा चना जाता है से अपनी खाट पर विशान करता है ॥

ह। हे टोनहाइन के लहकी है व्यक्तिचारी श्रीर व्यक्तिचारिनी की सन्तान इधर निकट मा॥ 8। तुम किस पर इंसी करते ग्रीर मुद्द बनाकर विराते हो का तुम पाखरडी श्रीर भूठे नहीं हा ॥ ५। तुम तो सब हरे बद्दी के तले देवताची के कारण कामातुर द्वाते थै।र नालां मे कांगा की दरारीं के वीच वालवच्ची की वध करते दी ॥ ई। नाली के चिकने पत्थर ही तेरा भाग ग्रीर ग्रंश ठहरे रेमी धी बस्तुक्षी की तू तपावन देती ग्रीर यन्नविस चठाती है क्या में इन वातों पर शान्त होता । । बड़े कवे पटाड़ पर तू ने अपना विक्राना विक्राया है वहीं तू यति चठाने की चढ़ गई है ॥ ८। तू ने षपनी चिन्हानी षपने द्वार के किवाइ सार चेरिकट की खाड़ ही में रक्खी थीर तू मुक्ते केड़िकर थीरी को अपने तर्द दिखाने के लिये चढ़ी तू ने अपनी खाट चै।ड़ी किई थै।र उन से वाचा बांघ लिई थीर तूने उन की खाट में प्रीति स्क्यी बद्धां तूने

<sup>(</sup>१) मूल में भेरा उद्घार ग्रामे की निकट है।

<sup>(</sup>२) मूल में चन की सदा का मान हुगा।

<sup>(</sup>१) नूस में फिर कुत्ते बरमखे हैं वे दिए नहीं जानते।

<sup>(</sup>२) गूल में मुह खालकर जीम यहाते है।

<sup>(</sup>६) जूल में तुन भ्रापराध के सन्तान मूठ का यश । (8) जूल में के नीचे। (६) जूल में वे ही वे ही तेरी चिट्टी।

उस की देखा ॥ ९ । थ्रीर तू तेल लिये हुए राजा के करके उस में के श्रीक करनेहारी की श्रांति दूंगा ॥ पास गर्द ग्रीर बहुत सुगंधित तेल अपने काम मे लाई श्रीर श्रपने दूत दूर लो भेज दिये श्रीर अधी-स्रोक सो अपने की नीचा किया॥ १०। तू अपनी यात्रा की सम्वाई के कारण शक्त गई तीभी तू ने न कहा कि व्यर्थ दे क्यों कि तेरा वस कुछ घोडा सा श्रिधिक हे गया इसी कारण तू हार नही गई। १९। तूने चे। कूठ कदा थै।र मुक्त को स्मरण नहीं रक्खा थीर चिन्ता न किई सी किस के हर से श्रीर किस का भय मानकर ऐसा किया क्या में बहुत फाल से चुप नदीं रहा इस कारण तू मुझ से तो नदीं हरती॥ १३। में भाप तेरे धर्मा थार कर्मा का वर्धन कथा। पर उन से तुम्में कुछ लाभ न देशा।। १३। जब तू देश्हाई दे तव तेरी बठारी दुई बस्तुएं तुमे हुडाएं वे तो सब की स्व वायु से वरन एक फूंक से भी उह जाएगी पर जा मेरी घरण ले का देश की भाग मे पाएगा भीर मेरे पाँचन पर्वत का खिछकारी हो जाएगा।। १८। ग्रीर यह कहा जासा। कि धुस बाध बाधकर राजमार्ग बनाक्षा क्षार मेरी प्रजा के मार्ग पर से ठोकर दूर करा ॥

१५। क्योंकि जो मदान श्रीर उन्नत श्रीर सदा बना रदता है श्रीर जिस का नाम पवित्र देखर है से यो कहता है कि मैं कंचे पर पवित्र स्थान में निधास करता हूं और उस के संग्राभी रहता हु जो खेदित थीर नम मैं कि नम्र लेगो। के एदय ग्रीर खेदित लेगों के मन को दराक्ष वै॥ १६ । में तो सदा मुक्कट्टमा लड़ता न रष्ट्रंगा श्रीर न सर्वदा क्रीधित रष्ट्रंगा नही ती श्रास्मा श्रीर मेरे बनाये हुए जीव मेरे साम्हने मूर्कित है। जाते॥ १९। उस के लोभ के पाप के कार्य में ने क्रोधित दीकर उस की दु.ख दिया या श्रीर क्रोध के मारे उस से मुद्द फेरा वा खीर यह अपने मनमाने मार्ग में दूर चलता गया था॥ १८। में जी उस की चाल देखता आया हू से। अब उस की चगा कर्गा थीर उसे से चल्ता थीर उस की विशेष

१९। मै मुद्द को फल का सिरजनहार हू यहे। त्रा ने कहा है कि जो दूर है और जो निकट है दोनों की पूरी शांति मिले श्रीर में उस की चंगा करंगा। २०। दुष्ट तो लहराते हुए समुद्र के सरीखे हैं जो स्थिर नहीं हो सकता और उस के जल में से मैल ग्रीर कीच निकलती है। २१। दुष्टीं के लिये कुछ शांति नही मेरे परमेश्वर का यही वचन है।

पूट. गुला खोलकर पुकार ख मत होड़ नर्रास्त्रों का सा कंवा शब्द कर मेरी प्रजा की उस का अपराध अर्थात् याकुब के घराने की उन का पाप कता॥ २। घे ती दिन दिन मेरे पास काते हैं और मेरी ग्रति व्यक्तने की इच्छा ऐसे रखते है माना वे धर्मा करनेहारे लेगा हैं जिन्हों ने ग्रपने परमेश्वर को नियमों की नहीं टाला वे तो मुक्त से धर्म्स के नियम पूछले श्रीर परमेश्वर के निक्तट थाने से प्रसन्न दोते हैं।। ३। वे कहते हैं कि क्या कारण है कि इस ने तो उपवास किया पर तु ने इस की सुधि नहीं लिई खीर धम ने ती दुःख चठाया पर तू ने कुछ विचार नहीं किया इस का कारण यह है कि तुम उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते श्रीर श्रपने सब कठिन कामी की कराते दे। ॥ ८ । सुने। तुम्हारे उपवास का फल यह द्याता दै कि तुम व्यापन में भगाइते व्यार लड्ते ब्रार श्रन्याय से घूंसे मारते हैं। जैसा उपवास तुम श्राज-कल करते दें। उस से तुम्हारा शब्द जंचे पर सुनाई नहीं देता ॥ ॥ । जिस चपवास से मै प्रसन्न होता हूं ष्राचीत् जिस में मनुष्य दुःख चठार क्या वह इस प्रकार का दोता है क्या तुम चिर की काल की नाई मुकाना थार अपने नाचे टाट विकाना थार राख फैलाना ही उपवास श्रीर यहीवा की प्रसन् करने का उपाय कहते हो ॥ ६ । जिस उपवास से मै प्रसन्न होता हूं से। क्या यह नहीं है कि स्रन्याय से बनाये दुर दासें। स्त्रीर सम्बेर सम्रनेद्वारें। का ज़ुआ

<sup>(</sup>१) मूल नें तूने ग्रापने हाय का जीवन पाया।

<sup>(</sup>२) मूल में तू बीमार महीं हुई।

<sup>(</sup>३) नूल में नचीं का भारगा जिलाने की थीर पूर्णी का मम जिलाने की। (४) मूल में खिपाया।

<sup>(</sup>१) मूस में दिन।

ती इकर उन की हुड़ा देना थीर अब जूबी की टुकारे टुकारे करना॥ ७। क्या वह यह मी नहीं है कि प्रपनी राटी भूखों की बाट देनी खार वपुरे मारे मारे फिरते हुन्नी को थपने घर ले प्राना खैार किसी की नगा देखकर वस्त्र पहिनाना श्रीर अपने सातिभाइया से अपने की न हिपाना ॥ ८ । तव तेरा प्रकाश पद फटने की नाई चमकेगा श्रीर तू शीघ्र चंगा दे। जाएगा थै।र तेरा धर्म तेरे थार्गे आगे चलेगा थार यहावा का तेज तेरे पीके पीके चलेगा॥ र। तब तू पुकारेगा श्रीर यद्दीवा सुन लेगा तू दोहाई देगा थीर घड कदेगा कि में सुनता हूँ। यदि तू अन्धेर करना श्रीर खगुली मटकानी खार व्यनर्थ वात वेालनी होड़ दे. १०। खीर प्रेम से भूखे की सहायता करे श्रीर दीन दु खियों की सन्तुष्ट करे ते। अधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा थीर तेरा घोर श्रेधकार दे। पहर का सा द तियाला है। जारगा। ११। थ्रीर यहे। वा तुमें सगातार सिये चसेगा थ्रीर क्तरा पड़ने के समय तुके तृप्त श्रीर तेरी इड्रियों की द्दरी भरी करेगा थै। र तू सींची हुई वारी के श्रीर येसे साते के समान रहेगा जिस का जल कभी नही घटता ॥ १२ । थार तेरे वंश के लेगा बहुत काल के चलड़े हुए स्थाना की फिर वसारंगे श्रीर त पीठी पोकी की पड़ी हुई नेव पर घर उठाएगा तब तेरा नाम टूटे हुए बाडे का सुधारनेहारा श्रीर पथी। का ठीक अरनेद्दारा पड़ेगा ॥ १३। यदि त्र विश्वामदिन की अशुद्ध न करे अर्थात् मेरे इस पवित्र दिन मे थ्रपनी इच्छा पूरी करने का यदा न करे ग्रार विश्राम-दिन की श्रानन्द का दिन और यहोवा के पश्चित्र किये हुए दिन के। मान्य समभक्तर उद दिन छापने घी मार्ग पर न चलने थी।र ख्रवनी ही इच्छा पूरी न करने थीर अपनी ही वाते न वालने से उस का

मान करे, 98। तो तू यदे। वा के कारय सुखी है। गा ग्रीर में तुक्ते देश के कचे स्थानों पर चलने दूगा ग्रीर तेरे मूलपुष्प याकूव के माग की उपन में से तुक्ते खिलाऊंगा यदे। वा ने यों कहा है ॥

पूर्ट. सुना यहावा का द्वाच ऐसा निर्वत । नहीं दी गया कि उद्वार न कर सके थै। र न वह ऐसा विद्या हो गया है कि न युन सके ॥२। पर तुम्हारे श्रधम्म के कामें। ने तुम की तम्दारे परमेश्वर से खलग कर दिया है खार तुम्हारे पापीं कारण उस का मुद्द तुम से रेसा फिराः है कि वह नहीं सुनता॥ ३। स्त्रोकि तुम्हारे द्वाधः खून थी।र अधर्म करने से अपवित्र दा गये हैं तुम्हारे मुद्द से तो मूठ थीर तुम्हारी जीम से कुटिल वाते कही जाती हैं॥ है। कोई धर्म के साथ नालिश नहीं करता थै।र न कोई सञ्चार्ड से मुकडुमा लडता है वे मिण्या पर भरासा रखते थार व्यर्थ वाते वक्षते उन का माना उत्पात का गर्भ रहता थार वे , यनर्थ का खनते हैं।। ५। वे संपिन के अगड़े सेवते श्रीर मकरी के जाले बनाते है जो फोई उन के अवहे खाता से मर जाता है ग्रीर जब कोई उस की फोड़ता तव उस से से सेपोला निकलता है<sup>।</sup> ॥ ६। फिर उन के चाले कपहे का काम न देंगे ग्रीर न व ग्रपने कामें। से अपने की ठाएँगे क्योंकि उन के काम अनर्थ ही के देति दे श्रीर उन के हाथों से उपद्रव का काम द्याता है ॥ ७ । व खुनर्द<sup>(</sup> करने का दीडते ग्रीर गिर्दीप का खून करने की फुर्ती करते हैं उन की यांक्तयां अनर्थ की है थीर जहां जहा वे जाते हैं वहां वहा उबाद खार विनाश होते हैं॥ ६। शांति का मार्ग वे जानते नहीं ग्रीर उन की लीकों में न्याय नहीं है उन के पथ टेड़े हैं उन पर जी कोई चले से। शांति न पाएगा ॥

<sup>(</sup>१) जून में कि दुष्टता के बधन खेालूगा छीर लूगकी रिस्तिया लेामना। (२) जूल में मुके देखा। (३। जूल में पूजा। (४) जूल में जीर भूखे के लिये ज्ञपना जीव खींप निकाले। (४) जूल में रहने के लिये पये।। (६) जूल में यदि तू विद्यानदिन से ज्ञपना पाव नोडे।

<sup>(</sup>१) मूल में खेाटा। (२) मूल में उस का काल मेसा भारी।
(३) मूल में दिया। (४) मूल में सीर तुम्हारी
यागुलिया। (४) मूल में सीर कुषश्चा मुखा सपीला
कूटता है। (६) मूल में उन के पाय बुराई।

र । इस कारण न्याय का चुकाना हम से दूर है | श्रीर धर्मा इम से नहीं मिला इम उजियाले की बाट तो जीवते पर अधियारा हो बना रहता है इस प्रकाश की बाशा ती लगाये हैं पर घोर अंध-कार ही से चलना पड़ता है ॥ १०। इस अधीं के समान है जो मीत टटोलते हैं हम विन आख की लोगों की नाई ठटोलते हैं हम दिन दुपहरी रात की नाई ठोकर खाते है इस दृष्टपुष्टों के बोच सुदें। के समान है। १९। इस सब के सब रीहीं की नाई चिह्नाते हैं धीर पिण्डुकों के समान च्यूं च्यूं करते हैं हम निर्माय की झाठ तो जोहते है पर कुछ नहीं द्वाता श्रीर छहार की पर वह हम से दूर रहता है। १२। कारण यह है कि इमारे अपराध तेरे साम्हने बहुत हुए हैं स्रोर हमारे पाप हमारे विक्त साली देते हैं हमारे खपराध बने रहते हैं धीर हम अपने षाधर्म के काम जानते हैं, १३। कि हम ने यहावा का भ्रयराध किया थीर उस की सुकर गये थीर भपने प्राप्तेत्रवर के पीक्षे चलना की हा थीर खंधेर करने मीर फेर की बात करीं थीर कुठी बात मन में गढ़ीं बीर कही भी हैं॥ १४॥ बीर न्याय का चुकाना ती घीड़े इटाया गया थीर धर्म दूर रह गया सञ्चार्ह माई नहीं जाती श्रीर सिधाई प्रवेश करने नहीं पाती ॥ १५ । वरन सञ्चाई मिसती ही नहीं और जी व्रातं से फिर जाता पै से लूटा जाता है।

यह देखकर यहाया ने युरा माना क्यों कि न्याय कुछ नहीं रहा ॥ १६ । श्रीर उस ने देखा कि की र्क पुरुष नहीं श्रीर उस ने इस से खर्चमा किया कि की र्क विनती करनेहारा नहीं तब उस ने खपने ही भुजबल से उद्घार किया और खपने धम्मी दोने से घह संमल गया ॥ १० । श्रीर उस ने धम्मी की भिलम की नाई पहिन लिया श्रीर उस के सिर पर उद्घार का टोप रक्खा गया उस ने पलटा लेने का बस्त्र धारण किया श्रीर जलन की द्यागे की नाई पहिन लिया है ॥ १८ । बह उन की करनी के खनुसार उन की फल

देशा बह अपने द्रोहियां पर अपनी रिस भडकाएगा श्रीर एएने शत्रकों की उन की कमाई देग वह द्वीपवासिया को भी उन की कमाई भर देगा। 90 । तव पश्चिम की श्रोर लेगा यहावा के नाम का थैर पूर्व की श्रीर उस की महिमा का भय मानेंगे क्योंकि जब शतु महानद की माई चढ़ाई करे तब यहीवा का स्नात्मा उसे के विषद्व भगडा खड़ा करेगा ॥ २० । श्रीर याकूब में हो ग्रपराध से फिरते दे उन को लिये सिय्योन् में एक हुड़ानेदारा ब्रारमा यदावा की यही वासी है। २१। स्रीर यदे।या यह कहता है कि 'जा वाचा में ने उन से वांधी दे से यह है कि मेरा जी आत्मा तुभ पर उद्धरा है थीर अपने की घचन में ने तुमें खिखाये हैं **चेा श्रव से लेकार सर्वदा को तेरी जीम पर**े श्रीर तेरे बेटी पाता की जीम पर भी चढ़े रहेंगे यहावा का यही घचन है॥

प्रकाशमान हो क्योंकि तुमें प्रकाश मिल गया है श्रीर घड़ीयां का तेज तेरे कपर उदय हुआ है ॥ २ । देख पृष्यियो पर ते। प्रान्थयारा श्रीर राज्य राज्य को लोगों। पर ते। प्रान्थकार काया हुआ है पर तेरे कपर घड़िया उदय होगा श्रीर चल का तेज तुम पर दिखाई देगा ॥ ३ । श्रीर श्रान्थजातियां तेरे प्रकाश की श्रीर राजा तेरी चमक को श्रीर चलेंगे ॥ ४ । प्राप्ती श्रांक चारों श्रीर चलकर देख वे सक के सब एक है होकर तेरे पास था रहे हैं तेरे बेटे ते। दूर से या रहे हैं श्रीर तेरी बेटे तो दूर से या रहे हैं श्रीर तेरी बेटे तो दूर से या रहे हैं श्रीर तेरी इंड वा सारा हम पहुंचाई आ रही हैं ॥ ५ । तब तू इसे देखेगी श्रीर तेरा पुस चमकेगा और तेरा पुस चरायरास्था। श्रीर श्रामन्द से भर जास्था। क्योंकि समुद्र का सारा धन श्रीर श्राम्य जातियों को धन संपत्ति तुम को मिलेगी ॥ ६ । तेरे देश में कंटों के भुगह श्रीर मिद्यान श्रीर स्था देशों

<sup>(</sup>१) मूल में हमारे प्रपराध हमारे सग हैं। (२) मूल में सञ्चाह ने पीक में टीकर खाई। (३) मूल में. उसी की मुजा ने उस के लिये उद्घार किया।

<sup>(</sup>१) मूल में तिरे मुंह में खाले। (२) मूल में तिरे मुह से। (१) मूल में के मुह से भी र इटेंगे। (४) मूल में ग्रीर बटेगा। (४) मूल में तुमा में।

की संडनियां भरेगी शवा के सब लेगा खाकर सेाना थीर लोबान मेंट लाएंगे थीर यहावा का गुगानुवाद क्षानन्द से सुनाएंगे ॥ छ। केदार् की सब भेड वकरियां एकट्टी द्वाकर तेरी द्वा जाएंगी नवायीत् के मेढ़े तेरी सेवा ठइल के काम में आएंगे वे चढ़ावे में सुम से ग्रह्या किये जारंगे श्रीर मे अपने शासाय-मान भवन की खीर मी शोभायमान कर दूंगा। द। ये कीन है से। बादल की नाई खीर दर्बीखी। की खोर उस्ते हुए पिग्रहुकों की नाई उडे खाते दें ॥ र । निश्चय द्वीप मेरी ही बाट जाहेंगे पहिले ती तर्शीश के बहाज आएंगे कि तेरे बेटी की मेाने चान्दी समेत तेरे परमेश्वर यहीवा अर्थात् इसारल् के पवित्र के नाम के निमित्त दूर से पहुचार क्यों कि चस ने तुम्ने शाभायमान किया है ॥ ९०ँ। श्रीर पर-देशी लाग तेरी शहरपनाह का उठाएँगे सार उन के राजा तेरी सेवा ठइल करेंगे क्योंकि में ने क्रोध में आकर तुमी दु.ख तो दिया था पर खब तुम से प्रसन्न द्योकर तुक्क पर दया करता हू॥ ११। छीर तेरे फाटक लगातार खुले रहेगे खीर न दिन की न रात की बन्द किये जाएंगे जिस से श्रन्यजातियों की धन संपत्ति श्रीर उन के राखा बंधुर द्वाकर तेरे पास पदुचाये जार ॥ १३। क्योंकि जिस जाति स्रीर राज्य के लाग तरे बधीन न डांगे से नाम दांगे वरन रेसी ज्ञातियां पूरी रीति से सत्यानाश है। जारंगी ॥ १३। लबानान् का विमव अर्थात् सनाबर श्रीर तिथार् थीर सीधे सनीवर के पेड एक साथ तेरे पास आशंग कि मेरे पवित्रस्थान के ठाव की श्रीमा दें सीर मे यावने चरणों के स्थान की महिमा दूंगा ॥ १८ । स्रीर तेरे दु.ख देनेहारीं के उन्तान तेरे पास सिर भुकाये दूर आएंगे थीर जिन्हों ने तेरा तिरस्कार किया या से। सब तेरे पांची पर गिरकर दयडवत् करेगे श्रीर घे तुम की यदावा का नगर ग्रीर इसारल् के पावत्र का सिय्योन् कहेंगे॥ १५। तू जा के सी ग्रीर धिन किर्द पुर्द है यदां लें कि को दि तुक से देवकर नहीं जाता इस की सन्ती में तुन्ते सदा के घमगढ का

श्रीर पीठी पीठी के हर्प का कारण ठहरा जंगा। १६। श्रीर तू खन्यजातियों का दूध श्रीर राजाओं की काती से पीएगी श्रीर तू जान सेगी कि मे यहावा तेरा उद्वारकर्ता श्रीर सुझानेहारा श्रीर यासूब का शक्तिमान हूं॥ १७। में तुभी घीतल की चन्ती चाना बीर लोहे को चन्ती चान्दी श्रीर काठ की चन्ती पीतल थार पत्थरीं की सन्ती लेखा दूंगा। श्रींर मे मेल मिलाप को तेरे खाकिम श्रीर धर्म की तेरे चौधरी ठइराजंगा॥ १८। न तेरे देश में फिर उपद्रध को न तेरे सिवाना के भीतर उत्पात वा अधेर की चर्चा सुन पड़ेगी, तू अपनी शहरपनाह का नाम उद्वार श्रीर अपने फाटकों का नाम यश रक्खेगी ॥ १९ । दिन में तो उजियाला पाने के लिये तुमी मुर्प्य का थीर रात में प्रकाश के लिये चन्द्रमा का फिर कुछ काम न पड़ेगा क्योंकि यहावा तेरे लिये सदा का उजियाचा श्रीर तेरा परमेश्वर तेरी श्रीभा ठइ-रेगा ॥ २०। तेरा कुर्य फिर अस्त न देशा और तेरे चन्द्रमा की ज्योति मलिन न देशी क्योंकि यदेखा तेरी चदा की ज्योति ठहरेगा से तेरे विलाप के दिन जन्त है। जाएंगे॥ २९। तेरे लाग सब के सब धर्मी होंगे वे देश के थाधिकारी सदा रहेंगे वे मेरे लगाये हुए पै।धे श्रीर मेरे रचे हुए ठहरेंगे जिस से में ग्रीभाषमान ठड्ड ॥ २२। जा मा है सा एजार दे। कारगी थार का घाडा है सा सामर्थी जाति वन बारगी। में यहे। द्रा द्रा की द्रव के ठीक समय पर श्रीघ्र प्ररा करंगा ॥

हर प्रभु यहावा का भारमा मुक्त परं ठहरा है क्योंकि यहावा ने नम्र लोगों को शुभसमाचार सुनाने के लिये मेरा क्रांभियेक किया भीर मुक्ते इस लिये भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं खीर वन्धुखी, के साम्दने स्वाधीन होने का खीर कैंदियों के साम्दने कुटकारे का प्रचार कर्ड, र । श्रीर यहावा के प्रसन् रहने के व्यस का बीर हमारे परमेश्वर के प्रसन्

<sup>(</sup>१) मूल में ये भेरी वेदी पर। (२) मूच में तेरे पाने। की तलुए पर।

<sup>(</sup>वे) मूल में लाखगा। (२) मूल मे छीर तेरा चद्रमा म सिमटेगा।(३) मूल में भेरे हायी का काम।

करनेतारी की शांति दूं, इ। श्रीर सिय्ये।न् मे की विलाप करने दारे। के विर पर की राख दूर करके सुन्दर पगड़ी बांध ट्रं थीर उन का विलाप ट्रर करके दर्प का रोल लगाज और उन की उदासी घटाकर यथ का योड्ना योड्न जिस से वे धर्म के यांत्रयुव थ्रीर यदे।या के समाये दूर कदलारं कि यह श्रीभाषमान ठद्दरे ॥ ४ । यो वे वहुत काल के चलडे हुए स्थाने। की फिर यसाएँगे थीर स्थाले दिनों से पड़े हुए खळडदरी में फिर घर बनाएंगे थैं।र उन्नहे पूर नगरी का जी पीठी पीठी से उनहे एर दी फिर नये सिरे से बमाण्री ॥ ॥। श्रीर परदेशी ते। दाड़े खडे तुन्दारी भेडवकरियो की चराएंगे थीर विदेशी लेगा तुम्हारे इरवादे थीर दाख को यारी के नाली दोंगे॥ ६। पर तुम यदे।या के यावक कहाकीमें लोग तुम की इसारे परमेख्वर के टटलुर कईंगे थीर सुम यन्यवातियों की धन र्षपति को भीगोगे थार उन के विभव की वस्तुर पाकर बड़ाई मारीगे ॥ १ । तुम्दारी नामधराई की चन्ती दूना भाग मिलेगा थार प्रनादर की सन्ती वे अपने भाग के कारण संयजयकार करेंगे से वे षपने देश में दूने भाग के श्रीधकारी होगे खाँर यदा प्रानन्दित रहेरो ॥ ८ । क्योंकि मे यहावा न्याय में प्रीति रखता थीर यलिदान के साथ चारी करनी घिनै।नी समकता हू श्रीर में उन की उन का प्रतिषत यञ्चाई से ट्रंगा सीर उन के साथ यदा की वाचा यांधूंगा॥ १। श्रीर उन का यश ग्रान्यवातिया में थीर उन की सन्तान देश देश के लोगी के घीच प्रोंचढ़ देग्गी जिसने उन का देखेंगे से उन्दे चीन्द खेगे कि यदोवा की खोर से धन्य वंश के ये ही हैं।

९०। में यद्दीया के कारण जित दर्प करता हू जीर जापने परमेश्वर के देतु मगन हू क्योंकि उस ने मुभे चट्टार के यस्त्र ऐसे पोंदनाये श्रीर धर्म्स की चट्टर ऐसे जीका दिई है जैसे वर याजक की सी सुन्दर पगड़ी वान्ध्रता वा दुल्दिन गद्दने पद्दिनती है ॥ ९९। क्योंकि जैसे भूमि सपनी उपज की उगाती छीर वारी

सेने के दिन का प्रचार कर थार सब विलाप। में जा कुरू बाया जाता है उस का बह उपजाती करनेतारों का गांति हूं, इ। ग्रीर सिय्ये।न् में के है यैसे हो प्रभु यहावा सब जातियों के साम्दने धर्म विलाप करनेहारा के सिर पर की राख हर करकी और यश उगाएगा ॥

> **६२. सि**य्यान् के निमित्त में तब लें। चुपन छूंगा श्रीर यह-श्रुषेम् को निमित्त में तब सो चैन ने ल्या जब सी उस का धर्मा अक्लोदय की नाई श्रीर उस का रहार जलते पुर पलीते को समान दिखाई न दे। २। तब प्रन्यजातियां तेरा धर्म्भ श्रीर सब राजा सेरी महिमा देखींगे श्रीर तेरा एक नया नाम रक्खा बाग्गा निसे यहीया खाप ठहराएगा ॥ ३ । खीर त् यद्दीया के द्वाय में का रक शोभायमान सुकुट श्रीर श्रपने परमेश्वर की दृष्टेली में राजकीय परासी ठदरेगी ॥ ४ । न तो तू फिर हो ही हुई खीर न तेरी भूमि फिर उन्नही हुई कदाएगी तू ते। देखीबा बीर तेरी भूमि यूला कहारसी क्योंकि यहावा तुम से प्रश्रद्भ है और तेरी भूमि सुद्यागिन दे जाएगी ॥ ॥। नैसे जवान पुरुष सुसारी का व्याप्ता है वैसे ही तेरे लहको तुमी व्यादिशे सीर जैसे घर दुव्हिन की कारण द्रार्पित द्वाता है बैसे ही तेरा परमेश्वर तेरे कारण द्धर्पित द्वागा ॥

> ई। हे यहणलेस् में ने तेरी शहरपनाद्य पर पह-रूए बैठाये हैं की दिन भर और रात भर भी लगा-तार पुकारते रहेगे हे यहावा की स्मरण करानेद्यारी चैन न लो, ७। और जब ले। वह यहणलेस् की स्थिर करके उस भी प्रशंसा पृथ्यियों पर न फैला दे तब लें। उस की भी चैन लेने न दे। ॥ ६। यहावा ने अपने दिएने हाथ की और अपने वलवन्त भुजा की किरिया खाई है कि में फिर तेरा अन्न तेरे शब्दों की खाने के लिये न दूगा और न बिराने लोग तेरा नया दाखमधु जिस के लिये तू ने परिश्रम किया है। योने पारंगे॥ ९। पर जिन्हों ने उसे खते में रक्खा है। सोई उस की खाकर यहावा की स्तुति करेंगे और जिन्हों ने दाखमधु भग्डारीं में

(१) नूस में यहावा का मुख। (२) धर्यात् जिस से में प्रसप्त ए। (३) प्रयात् सुद्दागिन। (४) नूस में सगातार भुष न रहेंगे।

<sup>(</sup>१) वा प्रन्याय।

पीने पाएंगे ॥

९०। फाटकीं से निकल याख्री निकल प्रचाकी लिये मार्ग सुधारी धुस खांधकर राजमार्ग बनायो उस में को पत्यार घोन घीनकर फैंक दो देश देश के लेगों के लिये भग्डा खड़ा करे। । १९ । सुने। यरेखा पृथियी की होर लें इस ग्राजा का प्रचार करता है कि सियोन् से कहे। कि देख तेरा उहार-कर्ता खाता है देख की मलूरी उस की देनी है से **उस की पास थैं।र जी। बदला उस की देना है** से। चस को द्वाय में दे॥ १२। खीर लोग उन को पाँचत्र प्रता श्रीर यहावा के कुढाये हुए कहेरी खीर तेरा नाम पूछी हुई खीर न छे। ही दुई नगरी पड़ेगा।

**६३.** यह कीन है की रदीस् देश के बीसा नगर से बैसनी बस्त्र पहिने हुए चला खाता है और खित बलवान थै।र महकीला प्रहिराया पहिने दुर भूमता चला प्राप्ता है। मै ही हू जो धर्म से बोलता खार पूरा सहार करता इंग्॥

२। तेरा पहिरावा क्या लाल है ख़ार क्या कारण है कि तेरे वस्त्र हीद में टाख रीदनेहारे के से हैं॥

३। मै ने ते। है। द में असेला ही दाखें रीदी हैं थै।र देश देश के लेगो। से से किसी ने मेरा साथ नहीं दिया से। मै ने काय में ग्राकर उन्हें रीदा श्रीर जलकर उन्दे लतासा उन की लेग्ड्र की कींटे की मेरे घस्त्री पर पड़े से मेरा सारा पहिरावा मैला हा गया है ॥ ८। क्योंकि पलटा खेने का दिन में ने ठएराया था कीर सेरे जनें के क़ुडाने का व्यस ग्रा गया है ॥ ध्र । खीर मेरे ताकने पर क्रोर्ष उदायक न देख पड़ा थै। र मै ने इस से आ र्यमा भी किया कि कार्ड संमालनेहारा नहीं मिलता तब मे ने खपने ही मुजवल से श्रपने लिये उद्घार किया ग्रीर मेरी जल-जलाइट नदी संभालनेहारी है ॥ ई। में ने तो की प

(8) मूल में मेरे नन में था।

रक्या है। वे ही उसे मेरे पवित्रस्थान के आगने। में में आकर देश के लेगों के। सताहा ग्रीर ग्रपनी जलजलाइट में उन्दे मतवाला किया थै।र उन के ले। हू की मूमि पर वहा दिया।

**छ। जितना उपकार यहावा ने इस लेगों का** किया अर्थात् इसारल् के घराने पर दया खीर श्रात्यना क्षावया कारके उस ने इस से जितनी भलाई किर्द उस सब की अनुसार में यहावा की करुगामय कामी की चर्चा थार उस का गुणानुवाद करूंगा ॥ द। इस ने कहा कि नि संदेह ये मेरी प्रका के लोग ग्रीर रेवे लड़को हैं जो धीखा न देंगे का घह उन का चढ़ारकर्ता है। गया ॥ १। उन के सारे सकट में इस ने भी संकट पाया थीर उस का प्रत्यक्षक करनेदारा दूत उन का उद्घार करता था, प्रेम थीर कीमलता से वह आप उन की हुना लेता या खीर प्राचीन काल के सब दिनों में उन्हें उठाये रहा ॥ १० । तीमी उन्हों ने घलवा किया और उस के पवित्र यात्मा को खेदित किया इस कारण वह पलटकर उन का शत्रु है। गया और थाप उन से लड़ने लगा ॥ ११। तब उस के लेगों की प्राचीन दिन अर्थात् ससा की दिन स्तरण आये वे कहने तमे कि जी आपनी मेही की उन के चरवाहे समेत समुद्र में से निकाल लाया के कहां है जिस ने अपनी प्रजा के बीच अपना पवित्र ग्रात्मा समवाया के कहां है ॥ १२। जी अपने भुजवल के प्रताप से मूसा के दिश्ने हाथ की संभालता गया थीर अपने लेगों के साम्दन जल की दी भाग करके अपना सदा का नाम कर लिया से कहा है। १३। की उन की शहिरे समुद्र में ऐसा ले चला जैसा घोड़े की जंगल में कि उन की ठीकर न लगे से कहा है ॥ 98 । जैसे घरेला प्रश् नीचान में उतर जाता है वैंचे ही यहावा के शास्मा ने उन की विकास दिया इसी प्रकार से तू ने प्रापनी प्रजा की पदुचाकर प्रपना नाम सुधामित किया। १५ । स्वर्ग से जो तेरा पवित्र श्रीर श्रीमायमान वास-

<sup>(</sup>६) शूल में सिखोन को येटी से । (२) मूल में उस की साम्हने । (३) नूस में चहार करने की बढा ।

<sup>&#</sup>x27;(१) या यह सकट देनेहारा न था। (२) नूल में जी प्रापनी शिभायनाम मुका की मूसों के दिएने हाथ पर चलाता

स्थान है दृष्टि कर, तेरी जलन और पराक्रम कहां रहा तुक्त से प्रार्थना नहीं करता खीर न कोई तुक्त से तेरी दया भीर मया मुक्त पर से इट राई है ॥ १६॥ तू ते। हमारा पिता है, इज़ाहीस ते। हमें नही र्योइचानता बीर इसारल् हमारी सुधि नही लेता तासी हे यहाया तू हमारा पिता है, प्राचीन काल से भी हमारा कुढानेहारा यही तेरा नाम है। १९। हे यहावा तू क्यों हम की अपने सार्गी से भटका देता बीर इसारा मन ऐसा कठार करता है कि इस तेरा सय नहीं मानते। खपने दासीं, खपने निज भाग के गोत्री के निमित्त साट था।। १८। तेरी पवित्र प्रका ता चाड़े ही काल लें खाँधकारी रही हमारे दें। हिया ने तेरे पवित्रस्थान की सताड़ दिया है। १९। हम सीग ता रेसे दे। गये दें कि माना दम पर तूने कमी प्रमुता नहीं कि ई और न इस कभी तेरे कहलाये॥ र । भला द्वा कि तू आकाश की फाड़कर हतर आए और पहाड तेरे साम्हने से कांप चर्डे, २। जैसे याग भाड भंखाडू जला देती है वा जल का चबालती है उसी रीति से तू अपने अनुस्रो पर अपना नाम ऐसा प्रगाट कार कि जाति जाति के लेगा तेरे प्रताप से कांप चठें ॥ ३। जव तू ने रेसे भयानक काम किये जी इमारी आधा से भी बढ़कर घे तब तू उतर खाया खीर पहाड़ तेरे प्रताप से कांप उठे ॥ 8 । प्राचीन काल से ते। ऐसा परमेश्वर जो प्रपनी बाट जोइनेहारीं की लिये काम करे तुमें होड़ न ती कभी देखा गया न कान से उस की चर्चा सुनी गर्द। ४। जी लेगा धर्म्म के काम हर्ष के साथ करते हैं और तेरे सार्गी पर चलते हुए तुओ स्मरण करते हैं उन से ते। तू मिलता है पर तू क्रोधित दुवा है क्योंकि इस पापी दुए ग्रीर यह दशा बहुत काल से है से हमारा उद्घार कहा द्या सकता है ॥ ई। देख दम सब के सब अशुद्ध मनुष्य से हो गये थे।र इसारे सारे धर्मा के काम कुचैते विचड़े के सरीखे हैं फिर हम सब के सब पते की नाई मुर्का गये बीर इसारे खद्यमं के कामें ने वायुक्ती नाई इमें उड़ा दिया है॥ १ । क्रोई

सद्यायता लेने क्रे लिये उद्यत द्वाता दे क्योंकि तू ने श्रपना मुख इस से फेर लिया धीर इसारे श्रधर्मा के कामों के द्वारा इस की भस्त कर दिया है॥ द। तीमी हे यदीवा तू हमारा पिता है देख हम ता मिट्टी थीर तू सुम्हार ठहरा इम सब को सब तेरे बनाये दुर है ॥ ९ से। हे यहावा श्रास्यन्त क्रोधित न हा भीर न श्रनन्तकाल लों हगारे श्रधम्म की स्मरण रख विचार करके देख इस सव सेरी प्रका है ॥ १०। देख तेरे पवित्र नगर जंगल है। गये सिय्योन्, ते। जगल द्वा गया यस्थलेम् उत्तरु गया है॥ १९। हमारा पवित्र थीर योभायमान मवन जिस में हमारे पितर तेरी स्तृति करते थे से स्नाग का कीर हा गया स्नीर इसारी सव मनभावनी वस्तुएं नाथ है। गई हैं। १२। हे यदीवा क्या इन वातों के रहते भी तू ग्रापने की राके रहेगा क्या तू इस ले। गों की इस श्रत्यन्त दुदेशा मे रहने देशा॥

६५ जी मुझ की पूछतेन ये वे मुक्ते खीजने लगे हैं श्रीर जी मुक्तें ढूँड़तेन थे चन की में मिलता हूं छीर की जाति मेरो नहीं काइलाई उस से भी मैं काइता हूं कि देख देख मे हैं॥ २। मैं एक इठीली खाति के लोगों की स्रोर दिन भर द्वाय फैलाये रहता हूं की खपनी युक्तियां के बनुसार खुरे मार्ग में चलते हैं ॥ ३। से। यें लेगा हैं जो मेरे साम्हने ही बारियों में बाल खड़ा चढा-कर थैर इंटों पर ध्रूप जला बलाकर मुक्ते लगातार रिस दिलाते हैं॥ 8 । ये कबरें। के बीच बैठते थीर हिपे दुर स्थाने। में रात विताते स्रीर सूश्रर का मांस खाते, भीर घिनै।नी वस्तुश्री का जूस अपने वर्तनी में रखते, था श्रीर कहते हैं कि इट का मेरे निकट मत या क्यों कि मै तुमा से पवित्र हूं। ये मेरी नाका मे धूं के कीर दिन भर जलती हुई आग के समाम है ॥ 8 । देखों मेरे साम्दने यह वात लिखी हुई है मै चुप न रहंगा मै निश्चय पलटा दंगा, ७। घरन

<sup>(</sup>१) मूल में रकः । (२) मूल में सम। (३) मूल में स्मास से देखा।

<sup>(</sup>१) मूल में छिया। (२) मूल में तेरे हाथ का काम । (३) मूल में कि मुमे देख मुमे देख।

सुम्हारे पुरखाश्रो की भी अध्यम्म के कामी का जी उन्हों ने पद्माड़े। पर ध्रुप जलाकर खाँर पद्मांडियों पर मेरी निन्दा करको किये। मै यदे। या कएता हू कि दन की कमाई में पहिले दन की गीद में माय दूंगा।

द। यदेश्या यें। कदना है कि जिस भांति जब दाख के किसी गुळे में रसे भर बाता है तब साग कहते है कि उसे नाश मत कर क्योंकि उस मे काशीय है उसी भाति में अपने दाशें के निमित येषा कद्या कि सभी की नाश न कद ॥ १। ग्रीर मै याकूल में से एक वंश खीर बहूदा में से प्रापने पर्वती का एक प्रधिकारी उत्पन्न क्षडाा है। मेरे चुने रूग चस को प्रधिकारी देशों ग्रीर मेरे दास घटा बसे**गे** ॥ १०। और मेरी प्रका की मुक्ते खे। कती है उस की गाय वैल खाकीर् नाम तराई में यैठे रहेगे॥ १९। लिये मेज पर भोजन की वस्तुएं सकाते खीर माधी देवी के लिये मसाला मिला पुत्रा दाखमधु मर देते हो, पर। मै तुम्हारी यह भावी कर दूगा कि तुम्दे तलकार के लिये ठहराजांगा कीर तुम खब घात दे।ने के लिये मुक्ताग्रेडच का कारण यह है कि जब मे ने तुम्हे खुलाया तब तुम न बीले थेरिर अब में ने तुम ये वाते कि दे तब तुम ने मेरी न सुनी बरन को मुस्ते बुरा लगता है से ई तुस ने किया और जिस से में अपस्त दोता हू उसी की तुम ने अपनाया॥

१३। इस कारण प्रमु पद्दावा यो कहता है कि चुना मेरे दास ता खाएंगे पर तुम भूखे रहागे मेरे दास ती पीएँगे पर तुम प्याचे रहाग्रे मेरे दास ते। स्नानन्द करेंगे पर तुम्हारो आशा ठूटेगी॥ १४। सुना मेरे दास ती हर्प की मारे जयजयकार करेगे पर तुम शोक से चिल्लाक्रीरो क्षीर खेद के मारे हाय हाय करोगे॥ १५। बीर प्रमु यदे। वा क्षुम की ती नाम करेगा बीर मेरे

वन की ग्रीद में पलटा भर दूंगा अर्थात् सुम्हारे और | चुने दुर लेगा सुम्हारो रूपमा देकर साप हेंगे । श्रीर प्रमु यदेवा तुक की ती नाथ करेगा पर अपने दासे। का दूसरा नाम रवयोगा॥ १६। तघ देश भर में जी की ई प्रपने को धन्य कद से। सन्ने परमेश्यर का नाम लेकर खपने का धन्य कदेगा और देश भर में जा कीई किरिया खार से सच्चे परमेग्वर की विदिया खारगा क्योंकि काले कष्ट विसर जाएंगे और मेरी आंग्वें से हिए कारंगे॥ १०। क्योंकि सुना में नया व्याकाश सीर नई पृथियो छिरजने पर ह स्रोर स्नाली वात स्मरक न रहेगी थीर न फिर मन में श्राएंगी ॥ १८। से जे मै सिरजने पर हूं उस के कारण तुम दर्पित दे। सार सदा सर्वदा मगान रदी वर्षेक्ति देखे। मे यहणलेम् की मरान दोने का थार उस की प्रका की दर्प का कारक ठचराजंगा ।। १९ । थ्रीर मे ब्राप यहणलेम् के कारक तो भेडवकरिया ग्रारीन् में घरेगी ग्रीर उस के मगन ग्रीर ग्रापनी प्रज्ञा के चेतु दर्गित हूगा ग्रीर चस में फिर रेले या चिल्लाने का शब्द न सुन यर तुम जी यहावा की त्याम देते थीर मेरे पड़ेगा॥ २०। उस में फिर न ती शेह दिन का वज्रा पवित्र पर्वत की भूल जाते थीर भाग्य देवता के थीर न ऐसा बुढ़ा जाता रहेगा जिस ने अपनी आयु पूरी न किई है। क्वींकि जी लड़करन में मरे से से घरस का दीकर मरेगा पर पापी ते। मे वरस का देखर साचित ठहरेगा॥ २१। वे घर वना-कर उन से बर्सों थीर दासकी बारिया लगाकर उन का फल खाएंगे॥ ২২। ऐसान देशाकि वेती वनारं थीर दूसरा वसे वा वे ते। स्वारं श्रीर दूसरा खार क्यों के मेरी प्रजा की खायु वृद्धों की सी देंगगी थीर मेरे घुने पुर खपने कामी का पूरा लाभ उठा-रंगे॥ २३। उन का परिश्रम व्यर्थन देशा थीर न उन की बालक घबराइट को लिये उत्पन्न होंगे क्योंकि व यराया के धंन्य लेगों का वंग हैं थै।र उन के वालवसे **उन से याला। न दोंगे॥ २८। फिर उन के पुकारने से** भी यहिले में उन की सुनूंगा ग्रीर उन के मांगते ही मै उन की सुन लूसा॥ २५। मेडिया फीर मेम्रा एक धा चरा करेते थीर सिंद वैल की नाई भूमा खाएगा

<sup>(</sup>१) मूल में भवा दासमंधु ।

<sup>(1)</sup> मूल में तुम प्रापना मान नेरे चुने हुआ के लिये किरिया क्षेत्रिने । (२) मूल में सानेश (पार्यात् सत्य वचन] की परनेश्वर । (१) मूल ने सिरजूगा।

न्द्रीर सर्प का बाहार मिट्टी ही रहेगी। मेरे सारे पवित्र | उस की पीई उठने से पहिले ही वह जन सुकी वसन है ॥

मेरे चरयों की पीढ़ी पृथिबी है से तुम मेरे लिये कैसा भवन वनायोगे श्रीर मेरे वियाम का कैसा स्थान दोगा ॥ २। यदोवा की यह वाकी है कि ये सब बस्तुरं तो मेरे द्वाच की बनाई दुई दे सा ये सब हो गई, में तो उसी की खोर दृष्टि कदंगा जो दीन थ्रीर खेदित मन का हा थ्रीर मेरा वचन सुनकर परपराता है। ॥३। बैल का बलि करनेहारा मनुष्य के मार डालनेहारे के समान भेड का चढाने-दारा कृते का गला काठनेदारे के समान प्रमुखील का चढानेदारा सूखर का लोडू चढ़ानेदारे के समान भीर सावान् का चढ़ानेदारा मूरत के धन्य कदने-ष्टारे के समान ठद्दरता है। वे की अपने धी मार्ग निकासते थीर घिनीनी वस्तुयों से प्रसन्न रहते है, 8। इस लिये में भी उन के दुःख की वाते निका-लूंगा थीर जिन बाती से वे हरते हैं उन्हीं की उन पर लाजंगा क्योंकि जब में ने उन्हे ख़ुलाया तब कोई न योला और सब मैं ने उन से बात किई तव उन्दों ने मेरी न सुनी घरन की मुभे खुरा लगता है से दें वे करते रहे और जिस से में अप्रसन्न होता इ उसी की वि प्रयमा लेते थे॥

**४। तुम जे। यदे। या का धचन सुनकर घर**षंराते दे। उस का यद वचन सुनी कि तुम्दारे माई जे। तुम से यैर ख़ते और तुम की मेरे नाम के निमित्त र्षला कर देते हैं उन्दों ने ता कहा है कि भला यदीया की संदिमा बढ़े जिस से इस तुम्हारा बानन्द देखने पाएं पर शन्त में उन्हीं की लंबाना पढ़ेगा ॥ ६। सुने। नगर से कोलाइल 'मन्दिर से भी ग्रब्द सुनाई देता है से यहाँचा का शब्द है जो व्यपने श्रुखों के। उन की करनी का फल देता है।। ।

पर्यंत पर न ते। की ई किसी की दुख देशा थै।र न एस की धीई लगने से पहिले ही उस से बेटा कोई किसी को द्यानि करेगा यद्याया का यद्यी जन्मा ॥ द। ऐसी व्यात किस ने कभी सुनी रसी वार्त किस ने कभी देखीं क्या देश एक ही दिन में उत्पन्न दे। सकता या जाति जगमात्र में उत्पन्न दे। हि । यहावा या कहता है कि मेरा सकती है तौभी सिय्योन् पीई लगते ही बालको की सिहासन याकाश श्रीर सनी ॥ ९। यहावा कहता है कि क्या में वालको की जन्मने ली पहुंचाकर न जनार्ज फिर तेरा परमेश्वर कहता है कि मै जो जनाता हूं से स्था कोख बन्द क्रम् ॥

> १०। दे यबशलेस् के सब प्रेम रखनेहारे। उस की साथ खानन्द करे। धीर उस के कारण मगन है। हे उस के विषय सब विलाय करनेहारे। उस के साथ वहुत इंप्रिंत दो, १९। जिस से तुम इस की शांति-बर्षी स्तन से दूध पी पीकर तृप दी श्रीर दूध निकालकर उस की महिमा की बहुतायत से प्रत्यन्त मुखी हो ॥ १२ । क्योंकि यहावा यें कहता है कि सुना में उस की खीर शांति की नदी की नाई बीर अन्यजातियों के विभव का बढ़ी हुई नदी के समान उस में बहा दूंगा थार तुम उस में से पीछोगे श्रीर गोद में उठाये थीर घुटना पर दुलारे जास्रोगे ॥ १३। जैसे माता-पुत्र को याति देती है वैसे ही में भी तुम्हें शांति दूंगा से। तुम की यदशसेस् मे शांति मिलेगी ॥ १४ । तुम यह देखकर प्रफुद्धित देशो श्रीर मुम्दारी हाड़ियां घास की नाई हरी भरी होंगी श्रीर यहीया का हाथ उस के दासें पर श्रीर उस के शत्रुषों के ऊपर उस का क्रोध प्रगट देशा ॥ १५। सुने। यहीवा आग के साथ आएगा और उस के रथ ववगडर के समान दोंगे किस से वह भड़की दुर कोष की साथ दगड थीर 'भस्म 'करनेहारी ली की साथ घुडकी दे ॥ ९६ । क्योंकि यहावा सारे प्राणियों को साथ थारा थीर अपनी तंलवार लिये हुए न्याय चुकारमा से यहावा के मारे हुर वहुतेरे होंगे'॥ ९९। जो लोग अपने की इस लिये पवित्र श्रीर शुद्ध करते हैं कि वारियों के बीच मे जा किसी के पी है खडे दोकर यूथर या मूस का मांस थीर थीर

<sup>(</sup>१) मूस में स्मरण करानेहारा।

<sup>(</sup>१) मूल में पुरुष की।

विनानी वस्तुरं खारं से रक दी सम विलाय जारंगे। इसारली लेगा अनुवाल की गृह पान्न में धरकर षाता है कि मे सारी जातियां थीर मिन्न भिन्न भाषा महिमा देखेंगे॥ १९। श्रीर में उन में चिन्द प्रगट करंगा थीर उन में के बचे दुखों की मै उन प्रन्य-कातिया के यास भेजगा जिन्दों ने म तो मेरा समा-शक्त पर वदीवा के लिये भेट ऐसा ले प्यार्ग जैसा की उन से प्रत्यन्त धिन देशी।

यहोवा की यही वाशी है। १८। क्योंकि मैं उन के यहोवा के भवन में ले खाते हैं यहोवा का यही काम ग्रीर करपनारं दोनों जानता हूं थै।र वह समय वचन है।। २१। थीर उन में से भी मे कितने लोगों की। याजक थीर सेबीय दोने के लिये चुन लंगा। द्योलनेहारी की रकट्टे करंगा थीर वे आकर मेरी २०। क्योंकि जिस प्रकार जी नया आकाश भीर नई पृथिवी में बनाने पर हूं से। मेरे साम्दने बनी रहेगी हसी प्रकार तुम्हारा वंश सार तुम्हारा नाम भी बना रहेगा यहावा की यही बाबी है ॥ २३। चार सुना खार न मेरी महिमा देखी था अर्थात् श्रीर नये चांद के दिन से नये चांद के दिन ली सर्जीजियों और धनुर्धारी पूलिया स्नार लूदिया के स्नार विश्वाम दिन से विश्वाम दिन से। सारी पास फिर तूर्वालयों स्रीर यूनानियों स्रीर दूर द्वीप- मेरे साम्दने दराडवत् करने की प्राया करेंगे बदीवा वासियों के पास भेज दूरा थीर वे धन्यकातिया में का यही वचन है ॥ २४। तब वे निकलकर उन मेरी महिमा का वर्षन करेगे ॥ २०। श्रीर वे तुम्हारे लोगों की लेखी की जिन्हों ने मुक्त से वसवा किया सब माहयों को घोड़ों रथें। पालिकया खद्यरों बीर देख लीं। कि उन में पड़े द्वुर कीड़े कभी न मरेंगे साइनियों पर चढ़ा चढ़ाकर मेरे पांचत्र पर्वत यह खीर न उन की खाग कभी द्युमेगी खीर सारे मनुष्यों

## यिर्मयाह् नाम पुस्तक।

१ हिल्कियाइ का पुत्र विर्मयाध् की। विन्यामीन् देश के श्रनातीत् में रधनेद्वारे याजकी में से या उस की ये वचन हैं। २। यदे। वाका वचन उसके पास मानान् के पुत्र यहूदा के राजा योजिएयाइ के दिनो में पार्थात् चस के राज्य के तेरहवें बरस में पहुंचा॥ ३। फिर याशियाह के युत्र यहूदा के राजा यहे।याकीस की दिना में भी थार बाजियाइ के मुत्र यहूदा के राजा विद्क्तियात् के राज्य के स्थारहत्वे सरस के ग्रंत ली

यस्थालेम् के निवावी श्रंधुव्यार्ड में न ग्रामे तथ लों पट्चा किया॥

8। सा यदावा का यद वचन मेरे पास पट्चा कि ५। गर्भ में रचने से यदिले ही में ने तुक पर चित्त लगाया था खैर उत्पन्न देनि से पहिले ही में ने तुक्ते पवित्र किया में ने तुमें जातियों का नदी ठदराया था ॥ ६। तय में ने कदा खदद प्रमु यहावा सुन में तो बोलना नहीं द्वानता क्योकि लड़का ही दूं ॥ १। यदीवा ने मुक्त से कदा मत कद कि में लड़का ष्ट्र क्योंकि जदां कहीं मे तुमें भेज़ंगा वदां तू जाएगा भी अर्थात् सब ले। उस कर पांचर्व महीने में श्रीर ले। कुछ में तुम की करने की आचा दूं सा

के लिये में तेरे चेंग डूं यद्दोवा की यद्दी वाणी है। ९। सव यद्दावा ने दांच बढ़ाक्षर मेरे मुंद को छूग्रा यद्दावा ने मुक्त से कहा सुन में ने अपने घर्चन तेरे मुंह में हाले हैं।। ९०। धुन में ने यांज की दिन गिराने और का देने थार नाश करने थार काट डालने के लिये थीर धनाने श्रीर रीपने के लिये सुके जातियों थीर राज्ये पर अधिकारी ठहराया है 🛚

११। फिर यदेावा का यद व्यचन सेरे पास पर्दुचा कि दे यिर्मयाद् तुभी क्या देख पड़ता है मै ने कहा वादाम की एक टरनी मुमे देख पड़ती है।। १२। तय यद्देश्या ने मुभा से कदा तुभी ठीक देख पहला है क्यों कि मै अपने खचन की पूरा करने की लिये सचेत रहता हू॥ १३। फिर यदीवाका वचन मेरे पास दूसरी बार पहुंचा थीर उस ने पूछा सुसे खा देख पड़ता है में ने कहा मुक्त खीलते हुए चल का रक इयहा देख पड़ता दै जिस का मुंद उतर दिया से फेरा हुआ है। १८। तब यहावा ने सुक्त से कहा इस देश के सब रहनेहारी पर विपत्ति उत्तर दिशा से सा पहेंगी । १५। यदायां की यह वासी है कि मै उत्तर दिशाको 'राज्यों थै।र कुलों को धुलाकंगा थीर वे पाकर यहशलेम् के फाटकों में थार उस की चारी चोर की ग्रहरपनाइ छै।र ग्रहदा के धीर सब नगरीं के साम्दने भवना श्रवना विदासन रखेंगे॥ १६। और उन की सारी ख़ुराई के कारण में उन पर दबड होने की खादा दंगा इस लिये कि षन्दीं ने मुक्त की त्यागकर दूसरे देवता श्रीं के लिये धूप जलाया थार अपनी वनाई दुई वस्तुओं की दग्डयत किया है॥ १७। से तू कमरे क्रमंत्र उठ थीर बेाकुङ में तुक्ष के। कछने की बाद्या टूंसे। उन से फदना तू उन के साम्हने न घबराना ऐसा न हो कि मै तुमी संन की साम्हने घंबरा दूं॥ १८। से। सुन में ने खास तुम्ह की। इस सारे देश श्रीर यष्ट्रदा के राजायों दाकिमें श्रीर यासकों श्रीर साधा-रब सोगों के विक्त गढवाला नगर श्रीर से दि का

तुक देगा ॥ ८। तू उन से मत डर क्योंकि वचाने। १९,। वे तुक से लड़ेंगे ते। सही पर तुक पर प्रवल न होंगे क्योंकि में बचाने के लिये तेरे चंग ह यहावा की यही वागी है॥

> र• फिर यहीवा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २। खाकर यहाँसेस् की पुकारके यह सुना दें कि यहे। जा का यह अचन है कि तेरे विषय तेरी जवानी का स्त्रेष्ठ श्रीर तेरे विवाद के समय का प्रेम मुक्ते स्मरण थाते है कि तू जंगल में जहां भूमि जाती वाई न घी वहां मेरे पीके पीके चली बाती थी। ३। इम्राएल् यदे। वा की पवित्र वस्तु थै।र उस की पहिली उपन घी जितने उसे खाते थे सा दोषी ठहरते और विपत्ति में पहते थे यदाया की यही वासी है।

8। दे याक्ष को घराने दे इसारल् के घराने के चारे कुले के लेगो। यदावा का वचन पूने। ५। यदेवा ने यों कहा है कि तुम्हारे पुरखाओं ने मुक्त में कीन ऐसी क्षुटिसता पाई कि वे मेरी थोर से घट गये सीर निकासी वस्तुओं के पीके द्देशकर खाप भी निकस्मे दे। ग्रेग । ६। उन्हों ने इतना भीन कहा कि यहीवा जे। इस की मिस देश से से साथा स्रीर जंगल में स्रीर रेत थीर ग्रह्में से भरे हुए निर्जल ख्रीर घेर खंघकार के देश में जिस से हाकर कोई नहीं चलता थीर सिस में कोई मनुष्य नहीं रहता ऐसे देश में जी इस की लेंचला अद कहां है। । में ती तुम की इस उपजाक देश में से आया कि इस का फल और उत्तम उपन खायो पर तुम ने मेरे इस देश में आकर इस की अश्रुह किया और मेरे इस निज भाग की घिनीना कर दिया॥ द। याज्ञक भी न पूछते थे कि यहे। वा कहाँ है श्रीर का व्यवस्था से काम रखते घे वे मुक्त के। जानतेन घे फिर चय्वाद्यों ने मुक्त से बलवा किया थीर नवियों ने वाल् देवता के नाम से नव्यवत किई ग्रीर निफल बातों के पीछे चले घे॥ ९। इस कारण यहावा की यद वाणी है कि मे खंभा थ्रीर पीतल की ग्रंटरपमाद कर दिया है। फिर तुम्हारा मुकंट्टमा चलाजंगा थ्रीर तुम्हारे बेटे में पार उत्तरके देखे। श्रीर केदार् में दूत भेजकर मली भाति विचारे। ग्रीर देखे। कि ऐसा काम कहीं हुग्रा है कि नहीं ॥ १९। क्या किसी जाति ने चपने देवताओं को जी परमेश्वर नहीं है बदल दिया पर मेरी प्रजाने अपनी महिमा की निकस्मी वस्तू से बदल दिया है ॥ १२ । यहावा की यह वासी है, कि इस कारण चाहिये था कि याकाश चिकत देाता थीर ब्रद्धत ही घरघराता खार बहुत-सूख भी जाता ॥ पर्व। ब्रोंकि मेरी प्रजा ने दो ब्रुरास्यां कि ई है उन्हें। ने सुम बहते जल के साते की त्याग दिया थै।र उन्हों ने हीद बना लिये बरन ऐसे हैाद ना फट गये है ग्रीर उन में जल नहीं ठहरता॥ १८। क्या इसारल दास है क्या वह घर में जन्मा हुआ दास है फिर यह क्यो लूटा गया है ॥ १५ । जवान सिद्धा ने उस के विषद्ध गरनकर नाद किया उन्दें। ने उस को देश की उजाड दिया थार उस के नगरी की ऐसा पूजा दिया कि उन में की ई नहीं रह गया। १६ । श्रीर नीप् श्रीर तद्यन्देस् के निवासी तेरे देश की उपन वट कर गये हैं ॥ १७ । क्या यह तैरी ही करनी का फल नहीं क्योंकि जब तेरा परमेश्टर यद्वीया तुभी मार्ग में लिये चलता था तव तू ने उस को होड दिया॥ १८। थीर खब तुमे मिस्र के मार्ग से प्या काम है कि तू सी होएं का जल, पीर श्रीर तुभे अक्रूर के मार्ग से भी वया काम कि तु महानद का जल पीए॥ १९ । तेरी ब्रुराई के कारण तेरी ताड़ना चागी श्रीर इट जाने से तू डांटी जाती है सी निश्चय करके देख-कि तूने जो अपने परमिश्वर यदे। या को त्याग दिया थ्रीर तुमी मेरा मय नही रद्दा से। युरी ग्रीर कडवी वात है प्रमु सेनाग्री के यहावा की यही वासी है। २०। मै ने सा कव हो तेरा ज़ुश्रा तोड डाला श्रीर तेरे वन्धन खोले पर तू ने जहा कि मै सेवान कथा। ख़ीर सब संचे संचे

पाता का भी चलाका।॥ १०। कितियों के द्वीपीं हीली, पर थीर सब हरे पेर्ड़ी के तले तू व्यक्तिचारिन का सा काम करती रही ॥ २ स्था । मे ने ती तुमी उत्तम जाति की दाखलता थीर मची गई का बीज करके दे। पा फिर तू क्यों मेरे देखने क्लिं पराये देश की निकामी दाखलता की आखार छनप्य गई है। २२। चाहे तू अपने की संज्ञी से ध्रीर बीनेरर बहुत सा सावुन भी काम में ले आए ताभी तरे र ख्राधमी का दांग मेरे साम्हने पङ्गा बना रहेगा प्रभु यो होवा की यही वार्यी है ॥ २३। तू क्योंकर कह सकतीं, है कि मै अधुड नहीं मै बाल् देवताओं के पीके नहीं ऐ चली तूतराई में की ग्रंपनी चाल देख ग्रीरं जान पृष्टिक तूने क्या किया है। तू बेग से चलने द्वारी थै। दि इधर उधर फिरनेहारी सांहनी है, २४। जगल में यो यली हुई श्रीर कामात्र दीकर वायु इंघनेद्वारी वनैली गदही जब काम के वश होती तब कीन उस की लैं।टा, सकता है जितने उस की ठूठ़ेंगे से व्यर्थ परिशम न करेगे क्योंकि व उस की उस के अनुत् में पाएंगे॥ २५। तूनंगे पांच श्रीर गला सुखाये न रह,। पर तूने कहा है कि नहीं ऐसा ता नहीं हो सकता ध्योंकि मेरा प्रेम दूसरी से लग गया है मेा उन के पीके जलती रहूगी ॥ २६ । जैसा चे।र पकड़े जाने पर लक्जित होता है बैसा ही दखारल् का घराना राजाओं डाकिमो याचका थीर निवयों समेत लिजत होता है। २०। वे काठ से क इते हैं कि तूमेरा बाप है ग्रीर पत्थर से कहते है कि तू मुक्ते जनी है इस प्रकार उन्दें। ने मेरी ग्रोर मुद्द नहीं पीठ ही फेरी है। यर वियक्ति के समय वे कहेंगे कि उठकर हमे वचा॥ २८ । पर जे। देवता तूने वना लिये है से। अन्हां रहे क्यों कि हे यहदा तेरे देवता तरे नगरीं के वरावर बहुत है यदि वे तेरी विपत्ति के समय तुमे , बचा सकते है ता ग्रमी ਚਠੇ ॥

२९ । तुम मेरे संग क्यों वादविवाद करीगे तुम सभी ने मुम से बलवा किया है यद्यावा की यही

<sup>(</sup>१) मूल में इस कारण हे आकांश चिकत हो रोगाधित हो भीर यहुत सूर्व जा। (४) या क्या इस्तारल् दास है क्या यह घर में उत्पन्न हुया। 'मूल में तेरा चे। एडा। (४) अर्थात् नील नदी।

<sup>(</sup>१) मूल में मैं ने तुमे उत्तम जाति की दाखलता बिक्कुल ्सञ्चा बीज लगाया। (२) मूल में यापने महीने में ।

वाकी हैं ॥ ३० । मैं ने व्यर्थ ही सुम्हारे बेटों की | दु ख दिया उन्दें ने साइना से भी नहीं माना तुम ने श्रपने नविया की श्रपनी तलवार से ऐसा काट डालां 'है जैमा सिंह नाम करता है। इ१। हे इस समय की लोगी। यहीवा की इस वचन की सीची कि क्या में इसंरिल् के लिये जगल वा घोर अन्धकार का देश यना इ मेरी प्रजा क्यों कहती है कि इम की कूटे है से तेरे पास फिर न खाएंगी॥ ३२। वया क्रुमारी खपने सिगार वा दुल्टिन खपना पट्का भूल चकती ताभी मेरी प्रका ने मुक्ते अनिर्वानित दिनों से विसरा दिया है॥ ३३। प्रेम लगाने के लिये तु कीसी सुन्दर चाल चलती है तू ने बुरी स्त्रिया की भी ष्यपनी सी चाल सिखाई है। इह । फिर तेरे घाघरे में निर्दाय दरिद्र लोगों। को लोहू का चिन्दे पाया जाता है तू ने उन्हें सेंध मारते नहीं पांचा पर इन सव के कारण उन्दें वध किया। 5५। तीभी तू कहती है कि मै तो निर्देश्य हुनिश्चय उस का क्षेत्र मुक पर से उतरा देशा सुन तू जी कदती है कि मै ने पाप नदीं किया इस लिये में तुम से मुकदूमा सहूगा॥ ३६। तूं क्या नया मार्ग पकडने के लिये इतनी डांबा-होल फिरती है जैसे अर्थ्यूरियों से तेरी आधा दूटी वैषे ही मिषियों से भी टूटेगी ॥ इ०। वहां से भी तू सिर पर दाध रक्को हुए ये। ही चली आएगी क्योंकि जिन पर तूने भरासा रक्ष्या दे यदीधाने चन क्षा निकम्मा ठएराया है ग्रीर तेरा प्रयोजन उन के कारण सफल न दीगा।

के कहती हैं कि यदि कोई अपनी स्त्री की त्याग दे श्रीर बह उस के पास से जाकर दूसरे पुरुष की दी जार ती वया वह चस को पास फिर लै। होता बना बद देश श्रांत अशुह न हा जाएगा। यहाबा की यह बाशी है कि तू ने यसुत से भारीं के साथ व्यक्तिचार ती किया है तै।भी तू मेरे पास फिर छा ॥ है। सुबहे टीला की ग्रीर ग्राखें चठातार देख कि ऐसा कीन स्थान है जहीं तू ने सुकर्मन किया है। मार्गी में

(१) मून र्ने. तुम्हारी तलवार ने भागक की नाई।

तू रेवी बैठी हुई घी नैसे अरबी जंगले में श्रीर तू ने अपने देश की व्यक्तिचार खादि बुराइया से अशुद्ध किया हैं॥ ३। इसी कारण मोहिया और घरसात की पिळली वर्षा नहीं हुई इस पर भी तेरा माथा विश्या का सा से तू लजाने जानती ही नहीं ॥ 8। वया तू श्रव से मुक्ते पुकारके न कहने लगेगी कि दे मेरे पिता तू ही मेरी जवानी का रखवाल है। ५। क्या बह मन में सदा क्रोंध रक्खें रहेगा क्या वह उस की सदा बनाये रहेगा'। तू ने ऐसा कहा तो है पर ख़रे काम प्रयस्ता के साय किये हैं।

६। फिर योशिय्याइ राजा को दिना में यदीवा ने मुभा से यद भी कदा कि क्या तूने देखा है कि सम क्षेड़नेघारी दवाएल् ने क्या किया है उस ने ता सव **जर्चे पहाड़े। पर थै।र सब हरे पेडे। को तले जा जीकर** व्यमिचार किया है ॥ ७ । धीर जब वह ये सब काम कर चुकी थी तब मैं ने कहा यह मेरी खोर फिरेगी पर वद न फिरी थार रंस की विक्वासंघातिन वहिन यष्ट्रदाने यह देखा॥ ८। फिर मैने देखाकि जब में ने मग होड़नेटारी इसारल् की उस के व्यक्तिंदार करने के कारण त्यागकर त्यागपत्र दिया तब उस की विश्वासघातिन बहिन यहुदा न हरी बरन जाकर खाप भी व्यभिचारिन बनी ॥ ९। स्रीर इस के निर्लेक्त व्यभिचारिन दोने के कारण देश भी अशुद्ध दी गया थीर उस ने पत्थर थीर 'काठ के साथ भी व्यभिचार किया था॥ १०। इसने पर भी उस की विश्वांसघातिन बहिन यहूदा सारे सनं से नहीं पर कपट से मेरी खोर फिरी यदावा की यही वाशी है। ११। क्रींर यहीवा ने मुक्त से कहा स्ना छोडने-द्वारी इसारंत् विश्वांसद्यातिन यदूदा से क्रम दोषी निकली है॥ १२। तूजाकर उत्तर दिशा में ये खात प्रचारके कह कि यहावा की यह वाशी है कि है सम के। इनेहारी इसारल् लै। ट आ तव में तुम पर के। प की दृष्टि न रत्रष्ट्रांगा ध्योक्ति यदीया की यह वाश्री है कि मै कर्स्यामय हू मैं सदा ले(क्रोध रक्खेन रहूगा॥ १३ । यद्योवा की यह वाशी है कि क्रेबल अपनी यह अधर्मी मीन ले कि तू अपने परमेश्वर

<sup>(</sup>१) मूस में सजाने की नकारा।

हुई स्त्री की सी चिल्लाइट सुनी है यह सिय्ये। नुर्की की स्त्री के लिये हिनहिनाने लगे ॥ ९ । यद्दोधा केटी का शब्द है वह हांकती थीर हाथ फैलाये हुए की यह वाशी है कि वग में ऐसे कामी का ये। कहती है कि हाय मुक्त पर में हत्यारी की हाथ वर्षा में ऐसी लाति से ध्रपना पलटा पहकर मूर्कित हो चली हू॥

क्षिण क्षिण की बड़कों में इधर उधर दीहकर देखी छीर उस की वीकों में कूड़े। यदि ऐसा कीई मिल सकता है की न्याय से काम करे छीर सञ्चाई का रोशंबी हो तें में उस का पाप कमा कहाा॥ २। यद्यीप उस के निवासी यहावा के कीवन की से ऐसा कहते हैं तीमी निश्चय वे भूठी किरिया खाते हैं॥

३। है यदीवा ब्या तू सञ्चाई पर दृष्टि नहीं लगाता तू ने उन की दुख दिया पर वे शोकित नहीं हुए तू ने उन का नाश किया पर उन्हों ने ताहना से नहीं माना उन्हों ने खपना मन चटान से भी श्रीधिक कड़ा किया कीर फिरने की नकारा है ॥ ४। फिर में ने सीचा कि ये लोग ती कगाल खीर खवीध है ये यदीवा का मार्ग खीर खपने परमेख्वर का नियम नहीं जानते ॥ ५। से में बढ़े लोगो के पास जाकर उन की सुनाईगा क्योंकि वे ती यदीवा का मार्ग थीर खपने परमेख्वर का नियम जानते होगे पर उन्हों ने मिलकर बूए की ती ह दिया खीर बधनो की खोल हाला है।

दें। इस कारण सिष्ट वन में से खाकर उन्हें मार हालेगा श्रीर निर्जल देश का भेडिया उन की नाश करेगा श्रीर चीता उन के नगरी के पास घात लगाये रहेगा श्रीर जी कोई उन से निश्नले से फाडा जाएगा इस कारण से कि उन के अपराध वठ गये श्रीर वे गुर्भ ने बहुत ही दूर एठ गये हैं ॥ ७। में किस प्रकार से तेरा पाप चमा कई तेरे लेगों। ने मुक्त को छे। इकर उन की किरिया खाई है जी परमेश्वर नहीं हैं श्रीर जब में ने उन का पेट मर दिया तब उन्हों ने व्यमिचार किया श्रीर वेश्वाश्री को घरो में भोड़ की भोड़ खाते थे। दा वे खिलाये हुए श्रीर धूमते फिरते घोड़ों के समान हुए वे अपने अपने प्रवीसी

की यद वागी है कि क्या में ऐसे कामों का दगड न दूं क्यों में रेसी लाति से ध्रयना पलटा न हूं ॥ १० । शहरधनाह पर चढ़ाई करके नाश तो करे। तीभी उस का अन्त मत कर डाले। उस की जह तो रहने दे। पर उस की डालिया का ताड़कर फैंक दे। क्योंकि वे यहावा की नहीं है। १९। यदीयां की यह यागी है कि इसाग्ल थीर यहूदा की घराना ने मुक्त से छड़ा घी विश्वासंघात किया है॥ १२। उन्दों ने पदावा की याते भुठलाकर कष्टा कि यह वह नहीं है विपत्ति इम पर न पहेशी श्रीर इम न ती तलवार की श्रीर न मदंगी का देखेगे॥ १३। थ्रीर नधी छवा हा जाएंगी थीर उन में रखर का यचन नहीं है। उन की साथ रेशा ही किया जाएगा ॥ १४ । इस कारक रेनाओं का परमेश्वर यहाया थे। करता है कि ये लाग जा रेसा कहते है इस लिये देख मे याने वचन तेरे मुह में थारा थार यद प्रचा काठ धनाता पू कीर वर्ष उन्दे खाएगी ॥ १५। यहावा की यह वागी है कि हे इसारल के घराने मुन में तुम्दारे विक्ष दूर से गेवी काति की चढ़ाई कराजाा का सामधी क्षीर प्राचीन चाति दै और उस की भाषां तुम न समकोरो थीर न जानेगों कि वे लेगा क्या कर रहे है। १६। उन का तर्कांग्र खुली कवर सादी ग्रीर वे सव को सब श्रूरबीर हैं॥ १०। वे तुम्दारे पक्के खेत थीर भीजनबस्तुएं या जागंगे जी तुम्दारे बेटे द्येटिया के खाने के लिये दातीं वे तुम्दारी भेड यक्तरियों श्रीर गाय वैली की खा डालेंगे वे तुम्हारी दाखे। थ्रीर थर्जीरी की खा जारंगे कीर जिन गढ़वाले नगरे। पर तुम भरे।सा रखते हो उन्हें वे तलवार के घल से ग़िरा देंगे॥ १८। तीमी यदीवा की यद वाणी वैकि उन दिने। में भी में तुम्हारा खन्त न कार डालूगा॥ १९। से। काय तुम, पूकेगो कि हमारे परमेश्वर यहावा ने इस से ये सब काम किस के पलटे में किये हैं तब तू उन से कदना कि लिए प्रकार से तुम ने मुक्त को त्यागकर दूसरे देवतांग्री की सेवा अपने देश में किई। है उसी प्रकार से तुम

<sup>(</sup>१) मूल ने तेरे सड़के ।

पड़ेगी ॥

यष्ट्रदा मे यद सुनायो, २१। दे मूर्ख फीर, निर्देहि क्या करागे॥ सागा तम जा जांकी रहते हुए नहीं देखते श्रीर कान रहते हुए नहीं सुनते यह सुना ॥ २२ । यहावा की यह वाणी है कि क्या तुम लाग मेरा भय नहीं मानते में ने तो बाल की उमुद्र का विवाना ठएराकर या या का ऐसा विधान किया कि वह उस की न लाघे, जब वय उस की सहरे इंडें तब तब वे प्रवल न होएं थीर जब जब गरजें तब तब वे उस की न लाखे फिर क्या तुम मेरे साम्दने नही षरधराते॥ ३३। पर इस प्रजा के इठीला खार बलवा करनेटारा मन है वे इठ करके जले गये है॥ 28। फिर वे सन में इतना भी नहीं के। चते कि इसारा परमेश्वर यहावा तो वरसात के आहि बीर अन्त दोनें उसपें का जल समय पर वरसाता थै।र कटनी के नियत श्रठवारे चमारे लिये रखता है से। इम उस का सय माने ॥ २५। पर ये तुस्टारे श्रधर्म के कामा हो के कारण कक्क गये थार तुम्हारे पापा के हेतू तुम्हारी भलाई नहीं दोती ॥ इद । मेरी प्रजा में हुए लाग भी पाय चाते हैं जैसे चिडीसार ताक में रहते हैं वैसे ही वे भी घात लगाये-रहते हैं वे फदा लगाकर मनुष्या की प्रापते वश्र में कर लेते हैं।। २०। जीसा पिंजरा चिडियासों से भरापुरा दीता है वैसे ही इन के घर कल से भरे पूरे रहते हैं इसी प्रकार से वे बढ़ गये थीर धनी हो गये हैं॥ ३६। व मोटे विकते हो गये हैं वे घूरे कामों में सीमा की लांघ गये हैं वे न्याय ,श्रीर विशेष क्ररके व्ययमुखें का न्याय नहीं वुकाते इस से उन का काम सफल नहीं दोता फिर वे फगालें। का एक नहीं दिलाते॥ २८। से। यद्यावा की यह वासी है कि क्या में इन बातों का दण्ड न दूं क्या में रेसी जाति से पलटा न लूं॥

ं ३०। देश में रेसा काम दाता दै जिस से चिकत खीर रीमांचित दीना चाहिये ॥ ३१।

क्री प्रराये देश में परदेशियों की येथा करनी नश्री तो भूठमूठ, नबूबत करते हैं थीर याजक पड़ेगी॥ उन्हों चिन के सहारे से प्रमुता करते हैं थीर मेरी प्रका ्२०। याकूव के घराने में यदः प्रचार करी : खीर की यह भावता भी है से। इस के अन्त में, सुम

> ई विन्यामीनिया यबणलेस् में वे खपना खपना सामान लेकर भागा - श्रीर तको मे नरिषमा फूको श्रीर वेषक्केरेस् पर अग्रह। खडा करे। ध्योकि उत्तर की विषा से स्नानेटारी विपत्ति ग्रीर बड़ा विगाड़ दिखाई देता है। २। मुन्दर थ्रीर सुक्तुमार सिय्योन् की मे नाग करने पर ष्ट्र ॥ इ। खरवाचे प्रयनी स्रवनी भेड़ बकरियां संग्रा लिये हुए उस पर झढ़कर इस की चारी स्रोर श्रापने तंत्र खड़े ,करेंगे श्रीर श्रापने श्रापने पास की पास चरा लेंगे॥, । श्राची, उस के विवद्व युद्ध की तैयारी करी इटो इस दी पहर की चढाई कर दाय हाय दिन उलने लगा और सांभ की प्रकाई लांबी हा , चली है ॥ ५ ॥ चठा हम रात ही रात चढ़ाई करे थीर उस के महलों की नाश करे॥ ६। सेनाओं का यदीवा तुम, से कहता है। क्रि वृत्त काट काटकर यदणलेस के विक्द्व ध्रुष बांधा यह बही नगर है जिस का दर्ग्ड पुषा चाइता इस में अन्धेर ही प्रन्धेर भरा हुआ है। । जैसा कुए में वे नित्य नया जल निकला करता है वैसा ही इस नगर में नित्य नई वुराई निकलती है इस में चत्पात थीर सपदव का कालाइल मचा करता है चाट श्रीर मारपीट मेरे देखने में निरन्तर खाती है ॥ ८ । हे यहशसेम ताहना से मान ले नहीं ता तू मेरे जीव से चतर जाएंगी ग्रीर में तुक, की उजाइकर निर्जन कर हालुंगा ॥ ९ । चेनायों का यदे।वा यों कहता है कि दाखलता की नाई इम्राएल के घर्च हुए सब ती है जाएंगे दाख के तादनेहारे की नाई उस लता की हालिया पर फिर फिर छाथ लगा॥

> १०। में किस से बोलं श्रीर चिताकर कड़ कि वह माने। देख ये जंचा सुनते हैं। स्नार ध्यान भी नहीं दे सकते देख वे यद्यावा के वचन की निन्दा

<sup>(</sup>१) नूस में, तुमारे अधरमी ने इन्हें बेहा थीर सुसारे पावा ने भन्नाई तुम से राक्ती।

<sup>(</sup>१) नूल में उम का कान खतनारहित है।

यहोवा का कीप मेरे नन में भर दिया गया थीर मे इसे राक्षते रोकते उकता गया उसे सहक पर के वद्वीं थै।र जवानी की सभा में भडका दे क्योंकि स्त्री पुरुष खांचेड बढ़ा सब के सब पकड़े जाएंगी। १३। श्रीर यदेश्या की यह वाकी है कि उन लेशी के घर ग्रीर खेत थीर स्त्रियां सब ग्रीरी की है। साएंगी क्योंकि में इस देश के रहनेहारी पर हाथ ब्रकाजगा ॥ १३ । क्योंकि होटे से लेकर बहे तक बे सब के सब लालची हैं चौर क्या नबी क्या याजक है सब के सब कल से काम करते हैं।। 98। धीर इन्दों ने शांति है शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा<sup>र</sup> के घाल का ऊपर ही ऊपर चंगा किया पर शांति कुछ भी नहीं ॥ १५ । क्या वे घिनै। ना काम करके लंबा गये। नदीं वे कुछ भी नदीं लंबाये वे लंबाना ज्ञानते ही नहीं इस कारण जब थीर लेगा मीचा खाएंगे तब वे भी नीचा खाएंगे थीर जब मे उन की दयह देने लगूं तब वे ठीकर खाकर गिरो यद्योद्या का यद्यी व्यवन है॥

१ई। यदीवा यों भी कदता है कि सहकों पर खड़े दोक्र देखे। थै।र पूढ़ी कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कीन सा है उसी में चला थीर तुम अपने ष्रपने मन में चैन पाछोगे। पर उन्हों ने कहा हम न चर्लेंगे॥ १०। फिर मैं ने तुम्हारे लिये पदकर वैठाकर कहा है नरसिंगे का शब्द ध्यान से सुने।। यर उन्हों ने कदा दे दम न सुनेंग्रे॥ १८। इस लिये दे पान्यजातिया सुना श्रीर दे मगडली देख कि इन ले। में क्या दी रहा है।। १९। है पृथि वी सन श्रीर देख कि में इस जाति पर वह विपति से खाडा जो उन की कल्पनाखों का फल है क्योंकि इन्हों ने मेरे वचनों पर ध्यान नहीं समाया थै।र मेरी शिक्षा की इन्हों ने निक्समी जाना है ॥ २०। मेरे लिये लोबान जी शवा से बीर सुगन्धित नरकट से। दूर देश से स्नाता है इस का क्या प्रयोजन है तुम्हारे चामवलियों से मै प्रसन्न नहीं दोता थीर न

करते थीर उस की नहीं चाहते॥ १९। इस कारण तुम्हारे मेलबाल मुझे मीठे लगते हैं॥ २९। इस यहावा का कीप मेरे नन में भर दिया गया थीर में कारण यहावा ने यो कहा है कि मुना में इस प्रका छसे रीकते रोकते उकता गया उसे सहक पर के को थागे ठेकर रखूंगा थीर वाप बेटा पड़े सी बच्चों थीर जवानों की सभा में भड़का दे बवें कि सेग्रेंग वे सब के सब ठेकर खाकर नाथ होंगे॥ २२। यहावा ये कहता है कि देखा उत्तर से बर्ग

पृथियों की कार से एक यही जाति के लाग श्रम देश पर उमारे जाणंगे ॥ २३। ये धनुप श्रीर यहीं धारण किये वाणंगे ॥ २३। ये धनुप श्रीर यहीं धारण किये वाणंगे ये क्रूर श्रीर निर्देग हैं थीर जय वे वे। लेते तय माना समुद्र गरजता है ये घे। हो पर चढ़े हुए खाणंगे हे सिय्ये। हैं ये ये। से का समाचार सुनते घी हमारे हाथ कीले पड गये हैं हम सकट मे पहे हैं जननेहारों की सी पीड़ हम का उठी है ॥ २५। मैदान में मत निकल जाश्री मार्ग में भी न खला क्योंकि बहा श्रम की तलवार श्रीर चारों खीर भय देख पड़ता है ॥ २६। से हमेरी प्रवा किमर में ठाट बांध श्रीर राख में लेट जैसा विलाप एकलाते पुत्र के लिये होता है बैसा हो बहा श्रीकमय विलाप कर क्योंकि नाश करने-हारा हम पर खलानक था पहेगा॥

20। मैं ने तुम को प्रापनी प्रका के बीच गुम्मट .

वा गढ़ इस लिये ठदरा दिया कि तू उन की चाल
परखे थीर जान ले ॥ २८। वे सब बदुत दी घठीले
दें वे लुतराई करते फिरते हैं उन सभी की चाल
विग्राही है वे निरा ताम्या थीर लेखा ही निकले
है ॥ २९। धीकनी जल गई थीथा प्राग में जल
गया से। ठालनेदारे ने व्यर्थ ही ठाला है बुरे लेगा
निकाले नदीं गये ॥ ३०। उन का नाम खोटी चादी
पड़ेगा क्योंकि यदीवा ने उन की खोटा पाया है ॥

9. जि वचन यदावाकी खोर वे यिर्मयाह् के पास पहुचा के यह है कि, २। यदावा के सवन के फाटक में खहा है। यह बचन प्रचारके कह कि है सब यहूदिया तुम का यदावा

<sup>(</sup>१) मूल में घटेल। (२) मूल में, मेरी प्रजा की पुत्री।

<sup>(</sup>१) मूल में क्षेसा युद्ध के लिये पुरुष । (२) मूल में दे सियोग् की वेटी।(३) मूल में प्रकाकी पुत्री।

को दश्कवत् करने के लिये इन फाटको से प्रवेश कारते हो से पदीवा का वचन मुना ॥ ३ । सेनाओं का ग्रहे। या जी इसारल् का ग्रह्मेश्वर है सा या करता है कि अपनी अपनी चाल थीर काम सुधारी तब मैं तुम की इस स्थान में घसे रहने दूंगा। 8। यह जी सुम लीगा कदा करते ही कि भूठी बातों पर भरीसा रखकर मत कही कि यहावा का मन्टिर ये हैं यहावा का मन्दिर यहावा का मन्दिर॥ ५। यदि तुम सचसुच अपनी अपनी चाल और काम बुधारी श्रीर यसमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करा, ई। खार परदेशी खार वर्षमूर खार विधवा पर अधेर न करे। श्रीर इस स्थान में निर्देश का ख़न न करी थार दूसरे देवतायों के पीहे न चला जिस से तुम्हारी दानि दोती है, । तो में तुम की इस नगर में भीर इस देश में जो में ने तुम्हारे वितरे। को दिया युगयुग घर्चा रहने दूंगा ॥ द । सुना तुम भूठी याता पर जिन से जुरू लाभ नहीं हा सकता भरासारखते दे। ॥ १। तुम की चारी दत्या थीर व्यभिचार करते और भूठी किरिया खाते खार वाल् देवता के लिये धूप जलाते श्रीर दूसरे देवताश्री के पीड़े जिन्दे तुम पहिले न जानते थे चलते हो, ९०। से। बया उचित दै कि तुम इस भवन मे आखो को मेरा कदावता है छीर मेरे साम्दने खहे देशकर कही कि इस इस लिये कूट गये है कि ये सब चिनीने काम करे॥ ११। क्या यह भवन की मेरा कहलाता है तुम्हारे सेखे डाकूकों की गुफा दे। गया है मै छी ने यह देखा है यदावा की यही वासी है ॥ १२। मेरा षो स्यान शीला में था जहां में ने पहिले अपने नाम का नियास ठहराया था यदां जाकर देखा कि में ने प्रापनी प्रजा इसारल् की श्रुराई के कारण उस को क्या दशा कर दिई है॥ १३। से खब यह। वा की यह वाकी दैकि तुम तों ये सब काम करते भागे हो श्रीर यदावि से तुम से वाते करता श्राया टू यरन यहे यव से कहता आया हूं पर तुम ने मधीं सुना श्रीर यद्याप मे तुम्दें बुलाता आया हूं पर तुम नहीं वीले, 48। इस लिये यह भवन जी मेरा

कहावता है जिस पर तुम भरोसा रखते हो स्पीर पर स्थान जो मैं ने तुम को श्रीर तुम्हारे पितरों को दिया दन को दशा में शीलों को सी कर दूंगा। १५। श्रीर जैसा में ने तुम्हारे स्व भाइयों को स्राथित सारे र्योमियों की स्थाने साम्हने से दूर कर दिया है वैसा ही तुम को भी दूर कर दूंगा।

१६। तू इस प्रजाको लिये प्रार्थना मत कर न ती इन सागी की लिये कवे स्वर से प्रार्थना कर न मुभा से खिनती कार क्यों कि मैं तेरी न सुन्गा॥ पछ। समातू नदीं देखता कि ये लोग यहूदा को नगरीं खार यस्थलेम् की सहकों में क्या करते हैं॥ १८। देख लडकेवाले ते। ईंधन बटोरते श्रीर बाप श्राम वारते थीर स्त्रिया श्राष्टा ग्रंधती हैं कि सुके रिसियाने की स्वर्ग की रानी के लिये रेाटियां चढ़ाएं श्रीर ट्रचरे देवतास्रो के लिये तपावन दें ॥ १९ । यद्दीवा की यह वासी है कि क्या वे मुक्ती की रिस दिलाते हैं क्या वे अपने ही के। नहीं जिस से उन के मुद्र पर सियादी कार ॥ २०। से प्रभू यदीवा ने यें। कदा दै कि क्या मनुष्य क्या पशु क्या नैदान के वृक्ष क्या भीन की उपन उन सब पर जी इस स्योन में दे मेरी कीय की बाग भड़कने पर दे बौर जलती भी रदेशी थै।र कभी न युक्तेशी॥

२१ । सेनाओं का यहावा ने इसारन् का परमेक्वर है से ये। कहता है कि अपने मेलबलियों में
अपने होमबलि वकाओं श्रीर मांस खाग्रो ॥ २२ ।
क्वेंगिक निकाल से आया एस समय में ने उन से होमबलि श्रीर मेलबलि के विषय कुढ़ आजा न दिई ॥
२३ । में ने तो उन को यही आजा दिई कि मेरी
सुना करा तब में तुम्हारा परमेक्वर ठहड़ाा श्रीर
तुम मेरी प्रचा ठहरोगे श्रीर निस्त किसी मार्ग की
मे तुम्हें बाजा हूं उसी में चला तब तुम्हारा भला
होगा ॥ २४ । पर उन्हों ने मेरी न सुनी श्रीर न कान
लगाया वे अपनी हो युक्तियों श्रीर अपने खुरे मन
के इठ पर चलते रहे श्रीर आगे न बळे पर पीछे इट
गये॥ २५ । जिस दिन तुम्हारे पुरक्षा मिस देश से
निकले उस दिन से आज लों में तो अपने सारे दास

<sup>(</sup>१) मूल में, तहके उठकर।

निविधा की सुम्हारे पास लगातार खड़े यव से मेजता आया हूं ॥ २६ । पर उन्हों ने मेरी नहीं सुनी न कान लगाया उन्हों ने इठ किई खीर अपने पुर-खाओं से बद्धकर ख़राई किई है ॥

49 । यह सब बाते उन से कह तो सही पर खे तेरी न सुनेगे थार उन की खुला तो सही पर खेन बोलिंगे ॥ २८ । तब तू उन से कहना कि यह बही जाति है जो अपने परमेश्बर बहोबा की नहीं सुनती थार ताइना से भी नहीं मानती सञ्चाई नाश है। गई थार उन के मुंह से दूर रही ॥

र । यपने वाल मुहाकर फेंक दे थीर मुग्हे टीली पर चढ़कर विलाप का गीत गा क्योंकि यद्याया ने इस समय के निवासियों पर कीप किया खार उन्हें निक्रम्मा जानकर त्याग दिया दै ॥ ३० । यदीया की यह वास्त्री है कि इस का कारस यह है कि सहू-दियों ने वह किया है की मेरे लेखे युरा है की भवन मेरा कदावता है उस में भी उन्दों ने व्यवनी चिनानी वस्तुरं रखकर उसे प्रशुद्ध किया है ॥ ३९। ग्रीर उन्दें। ने डिद्रोमबंधियों की तराई में तीपेत् नाम ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटिया की खारा में जलाया है जिस की खाचा में ने कभी नहीं दिई खैार न वह मेरे मन में कभी आया॥ ३२। यदावा की यद वाकी है कि ऐसे दिन इस लिये प्राप्ते है कि यह तराई फिर न ते। ते। पेत् की थ्रीर न दिन्ने। मयंशी की कहाएगी घात ही की तराई कहाण्गी थीर ते। पेत् में इतनी कबरे दें। ग्री कि थ्रीर स्थान न रहेशा ॥ ३३ । से। इन लेशों की लेथि आकाश के पिसपी थीर मैदान के जीवजन्तुयो का प्राप्तार होंगी खैर उन का हांकनेहारा कोई न रहेगा। ३८। उस समय में ऐसा कदंगा कि यदूदा के नगरे। थीर यब्शलेस् की सड़कीं में न ता धर्प थीर खानन्द का शब्द सुन पड़ेगा थीर म दुल्हे वा दुल्हिन का क्योंकि देश उनाह ही उनाह ही जाएगा।

C. शुद्धावा की यह वाशी है कि एस समय यहूदा के राखाओं शाकिमी शासकों श्रीर निवियों श्रीर यहशसेम् के

(१) मूल में यहावा ने व्यवनी जलललाहट की पोटा की।

यौर कीर रहनेहारों की हाड़ियां कथरों में से निकाल कर, २। सूर्ण चन्द्रमा थीर प्राकाश के सारे गण के साम्हने फैलाई लाएंगी क्योंकि ये उन्हों से प्रेम रखते थीर उन्हों की सेवा करते थीर उन्हों के पीड़े चलते थीर उन्हों के पास लाया करते थीर उन्हों के पास लाया करते थीर उन्हों की पास लाया करते थीर उन्हों की वर्णा ये ये ते तो हैर किई लाएंगी थीर न कथर में रक्ष्णी लाएंगी थरन खाद की समान भूमि के लगर पड़ी रहेंगी ॥ ५। थीर इस यूरे कुल में से ली लाग उन सथ स्थानों में लिन में में उन की यरवस कर दूगा रह जाएंगे से लीवन से प्राधक मृत्यु ही की चाईगे सेनाओं के यहीया की यही वाली है॥

8। फिर तू उन से यद कद कि यदे।या यो कदता है कि जब कोई ग्रिस्ता तब क्या बद फिर नदी उठता चय कोई भटक जाता तय क्या यह लैं। टनही याता॥ ५। फिर क्या कारण दे कि ये यस्यसेमी सोग सदा व्यधिक व्यधिक दूर भटकते जाते है ये इस की नहीं होडते खीर लैटिन की नकारते हैं ॥६॥ मैं ने ध्यान देकर दुना पर ये ठीक नहीं घोस्ते इन में से किसी ने अपनी धुराई से पक्ताकर नदी कदा कि दाय में ने क्या किया है नैमा घोड़ा सड़ाई में बेग से दौड़ता दे बैसे ची इन में से एक एक जन प्रपनी दै। हमे दीहता है। श आकाश का लगलग अपने नियत समयें का जानता है थीर पिरुद्धको थीर मूपायेना थीर सारस भी अपने आने का समय रस्तरे है पर मेरी प्रजा यदीया का नियम नहीं जानती॥ द। तुम क्योंकर कर सकते हैं। कि इस तो ख़ुहिमान है पदाया की दिई घुई ट्यबस्या इमारे यास है। पर उन की वास्त्रिया ने उस का भूठा विवस्या लिखकर उस का भूठा बना दिया है। १। दुद्धिमान लिखत हुए वे विस्तित हुए थीर पकड़े गये देखी उन्दों ने यद्दीवा के यचन का निकस्मा साना है से युद्धि उन में कदा रही ॥ १०। इस कारण में उन की स्त्रियों की दूसरे पुरुपों के थीर उन के खेस दूसरे षांधकारियों के वशकर दूंगा क्योंकि क्रोटे से लेकर

<sup>(</sup>१) मूल में शास्त्रिया के मूटे कलम ने उस की।

बड़े ली वे सब के सब लालची है और क्या नवी | वया याजक ये सब के सब कल से काम करते हैं॥ १९। ग्रीर चन्टों ने ग्रांति है ग्रांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव की जपर घी जपर चैशा जिया पर शांति क्रुंक भी नहीं है। १२। बचा व चिनाना काम करके लजा गये नदी ये कुछ भी नहीं लजाये ये लंबाना जानते ही नही इस कारण जय जीर स्रोग नीचा खाएंगे तब वे भी नीचा प्राएंगे श्रीर ज्ञव उन की दगह का समय प्राश्मा तव वे ठोकर खाकर गिरंगे पद्दाया का यदी घचन है ॥१३। यद्दाया की यह भी वाखी है कि मै उन सभी का अन्त कर द्राा न ता उन की दायलताया मे दाख पाई जाएंगी थीर न सकीर के घृत में स्नजीर घरन उन को पते भी मूदा जाएँगे इस प्रकार जी कुछ मै ने उन्दे दिया है से। उन की पास से जाता रहेगा ॥ १४। इस क्यों यैठे दे आखी इस चलकर गठवाले नगरी में स्कट्टे नाथ ही क्येरिक इमारा परमेख्वर यहाया एम की नाथ किया चाइता है हम ने बी यह।या के विकृत पाप किया है इस लिये उस ने इम को विष पिलाया है। १५। घम श्रांत की याट जादते ता चे पर कुछ कल्याग नही मिला थीर पद्धी दया के दे। जाने की फाया ते। करते मे पर घयरना ची पड़ा दै॥ १६। घोड़ी का फुरकना दान् से सुन पहुता है थीर उन के बलवन्त घोडों के दिनदिनाने के गव्द से सारा देश काप उठा यीर उन्हों ने बाकर हमारे देश की श्रीर नी कह उस में दै थीर दमारे नगर की दासियों समेत नाथ किया है। १०। क्योंकि देखे। में तुम्दारे बीच ऐसे सांप थीर नाम भेड़ांगा जिन पर मंत्र न चलेगा थीर व तुम को उसेरी यदावा की यदी वाणी है।

१८। शाय दाय इस शोक की दशा में मुक्ते शांति कहा से मिलेगी मेरा दृदय भीतर भीतर तहपता है। १९। क्योंकि मुक्ते अपने लेगी की सिल्लाइट दूर के देश से सुनाई देती है कि क्या यहाया सिय्योन् में नहीं रहा क्या उस का राजा उस में नहीं रहा। उन्हों ने मुक्त की अपनी योदी

(१) मूल में प्रलाकी बेटी। (२) प्रापमे लेगि। की बेटी।

हुई मूरतें श्रीर परदेश की द्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्यों रिस दिलाई है ॥ २०। कटनी का समय वीत गया फल तोड़ने की ऋतु भी वीत गई श्रीर हमारा उद्घार नही हुआ ॥ २०। से अपने लेगों के दुःख से में भी दु खित हुआ में श्रीक का पहिरावा पहिने खित अवसे में हूवा हूं ॥ १२। व्या गिलाद देश में कुछ वलसान की श्रीपध नहीं व्या उस में अब कोई वैदा नहीं पदि है तो मेरे लेगों के घाव क्यों चगे नहीं हुए॥

र् भूला देशता कि मेरा सिर जल दी जल कीरमेरी कांके कांसुकी का चेता देती कि मे रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिये राता रहता॥ २। भला दीता कि मुभी जगल मे घटोदियों का कोई टिकाव मिलता कि मै अपने लोगों की छोडकर बही चला जाता क्यों कि से सब व्यक्तिचारी खीर उन का समान विश्वासघातियों का दै॥ ३। श्रीर वे अपनी थ्रपनी चीभ के। धनुष की नाईं भूठ बे।लने के लिये तैयार करते हैं श्रीर देश में यलवन्त तो हो गये पर सञ्चाई के लिये नहीं वे घुराई पर घुराई बढाते जाते हैं थीर वे मुभ की जानते ही नहीं यहावा को यही वासी है॥ ४। अपने अपने मगी से चै।कस रहा थीर अपने भाई पर भी भरीसा न रक्खो क्यों कि सव भाई निश्चय छाड़ंगा मारेगे खैार सब सगी लुतराई करते फिरेंगे॥ ५। वे एक दूसरे की ठगेगे थीर सच नहीं बोलेंगे वे भूठ ही बोलना सीखे हैं थीर कृटिलता हो से परियम करते हैं॥ ६। तेरा नियास कुल के बीच है थीर कुल के कारण वे मेरा चान नहीं चाहते यहावा की यही वागी है।

 श्वेनाक्षी का यद्दीया यें कदता है कि सुन में उन की तपाकर पर्ख्या क्योंकि क्यपनी प्रजा के कारण में उन से कीर क्या कर

<sup>(</sup>१) मूल में भ्रायमे लिगा की येटो के। (२) मूल में भेरे लिगा की बेटी के। (६) मूल में भेरे लिगा की बेटी के गारे हुकी के। (४) मूल में उन्हों ने भ्रायमी जीभ की मूठ बेशलमा सिखाया है। (५) प्रजा की बेटी।

स्रीखी बेधनेहारी द्वाती है उस में कुल की बाते निकलती हैं वे मुद्द से तो एक दूसरे से मेल की बात बीलते पर मन ही मन एक दूसरे की घात लगाते हैं। (। यहावा की यह वासी है कि वसा मै ऐसी घाती का दश्डन दूं क्या मै ऐसी जाति से अपना पलटा न लू॥

९०। में प्रहाड़ों के लिये रें। चठ्ठाा खैर योज का गीत गालगा और लंगल में की चराइगें के लिये विलाप का गीत गालंगा क्योंकि वे ऐसे जल गये कि कोर्द उन से दोकर नहीं चलता थीर उन मे कीर का शब्द सुनाई नहीं पहला पशु पन्नी सव दूर हो गये है ॥ ११। थीर मै यदशलेम् की हीइ ही डीट करके गीदशे का स्थान बनाऊगा थार यष्ट्रदा के नगरीं की पैसा सजाह दूंगा कि कीर्द वन में न रह कारगा। १२। की वृद्धिमान् पुरुष ही से इस का भेद समस से खीर जिस ने यहादा के मुख से इस का कारण सुना हो से वता दे कि देश क्यों नाश दुया थीर क्यों काल की नाई जल गया और क्यों की दें उस से दीकर नहीं चलता ॥

**98। फिर यदीवाने कहा इन्दों ने तो मेरी** व्यवस्था को जो मैं ने उन की सुनवा दिई हो।इ दिया थीर न ता मेरी बात मानी थीर न उस व्यवस्था के अनुसार चले हैं, १४। वरन प्रापने इठ पर थीर वाल् नाम देवताओं के पीके चले जैसे कि **उन के पुरखाओं ने उन की विखाया ॥ १५ । इस** कारया सेनाओं का यदे। वा इसाग्ल्का परमेश्वर यों कहता है कि सुन में अपनी इस प्रजा की कहूवी वस्तु खिलाकंगा और विष पिलाकगा॥ १६ । श्रीर मैं उन सोगों की ऐसी कातियों में किन्देन तो छेन **चन के पुरक्ता जानते तितर वितर क**र्द्धाा श्रीर मेरी खोर से तलवार उन को पीड़े पड़ेगी जब तक कि उन का अन्त न दी जार ॥

१७। चेनाओं का यदेश्वा ये। कद्यता है कि विलाय करनेहारियों की। सेच विचारके बुलाकी

सकता हूं ॥ द। पर उन की जीभ काल के तीर, जाएं कि इमारी आयों से बांसू बह चर्ले बीर इमारी पलर्क जल बहाएं॥ १८। वियोन् वे जाक का यह गीत सुन पहता है कि हम वया ही नाग द्या गये दम लज्जा मे गढ गये दें वयेंकि दम की अपना देश है। इना पड़ा श्रीर हमारे घर शिरा दिये गाये हैं ॥ २० । से हे स्तिया बद्दावा का यह वसन सुना थार उस को यह याचा माना कि तुम अवनी श्रपनी बेटिया की शोक का गीत और श्रपनी श्रपनी पडोचिना की विलाप का गीत विखात्री ॥ २१ । क्योंकि मृत्यु इमारी रितड़ कियों से हे। कर इमारे महले। मे घुम यार्च कि दमारी महकी में बच्ची की बीर चै। को मे चवाना की मिटा दे॥ २२। तू कद कि यदीया की धार्यों ये। दुई दै कि मनुष्यों की सीर्घ रेसी पछी रहेगी जैसा साद स्तेत के कपर थार पूर्तियां काटनेदारे के पीके पड़ी रदती हैं श्रीर उन का कीई उठानेहारा न होता ॥

२३। यद्याया यें कदता दे कि न ता बुद्धिमान् अपनी ख़ुहि पर घमगड करे थीर न बीर अपनी वीरता पर न धनवान अपने धन पर घमगढ करे। २४। पर जो घमण्ड करे से। इसी घात पर घमण्ड करे कि यह मुक्त की जानता है बीर यह समकता है कि यदेग्या बही है की पृथिबी पर कक्का न्याय बीर धर्म के काम करता है क्योंकि में इन्हों वातें। से प्रसन्न रक्ता हू यदीवा की यदी वासी है ॥ २५। सुना यदे। वा की यह भी बाखी है कि वेसे दिन यानेहारे है कि जिन का खतना हुया है उन के खतना रवित दोने के कारण में उन्द दयह दूंगा, २६। ष्र्यात् मिसियां यहृदियां स्दामियां स्रम्मानिया मे। आधियों को थ्रीर उन यनयासिया की भी जी श्रपने गाल के वाले। की मुंडा डालते हैं, क्योंकि सब प्रन्यसातिवासे ते। खतनारदित है थीर इसारस् का सारा घराना मन में खतनारहित है।

१०. हे इसारल् के घराने का यसन गरीया तुन से कहता है सा सुन ॥ २। गरीया थीर युद्धिमान् स्तियों की घुलवा भेजी, १८। कि ये कहता है कि धन्यजातियों की चाल मत सीखी वे मुर्ती करको एम लेगों की लिये श्रोक का गीत श्रीर न उन की नाई बाकाश के खिन्हों से श्रिस्मित है। ३। श्रीर देशों के लोगों की रीतियां ता निकस्मी हैं यह मूरत ता यन में से किसी का काटा हुआ काठ है कारीगर ने उसे वसूले से बनाया है। 8। लेगा उस की साने चांदी से सजाते खार इधीड से कील ठोंक ठोंककर द्रुक करते है कि वह हिल होल न सकी।। धा वे खरादकर ताड़ के पेड़ के समान गोल बनाई जाती है श्रीर बोल नहीं सकतीं चन्दे चठाये फिरना पड़ता है क्योंकि वे नहीं चल सकतीं तुम उन से मत हरी क्यों कि वे न ती कुछ बुरा कर सकती दें और न कुछ भला।

६। हे यहावा तेरे समान कोई नहीं है तू ते। सहान् है स्रोर तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। । हे सब जातियों के राजा तुम से कीन न हरेगा क्योंकि तू इस की ये। यब है स्त्रीर स्नन्यकातिया की सारे वृद्धिमानों मे श्रीर उन के सारे राज्यों में तेरे समान कोर्ड नहीं है । दा पर वे पशु सरीखे निरे मूर्ख ही दैं निकम्मी वस्तुओं की शिक्षा काठ ही दै उन से क्या शिक्षा मिल सकती है ॥ १। पत्तर बनाई हुई चांदी तशीश से लाई जाती है थीर साना जपन् से कारीगर का थीर सेनार के हाथा का काम, उन के पहिरावे नीले थे।र वैजनी रंग वस्त्र हैं निदान उन में जो कुछ है से निप्य लोगों का काम है॥ १०। परन्तु यदीवा स्वमुच परमेश्वर है जीवता परमेश्वर छार सदा का राजा वही है उस के काप से पृथिवी कांपती थ्रीर जाति साति के साग उस के क्रीध की सह नहीं सकते॥

११। तुम उन से ऐसा कदना कि ये देवता विन्हों ने याकाण थीर पृण्यिवी की नही वनाया से। पृथियो पर से श्रीर आकाश के तले से नाश है। जारंगे ॥

१२। उस ने पृथियो की अपने सामर्थ्य से बनाया श्रीर जगत की अपनी खुद्धि से स्थिर किया और आकाश को स्पर्पनी प्रवीखता से तान दिया है। १३। जब यह वोलता है तब श्राकाश में जल का बड़ा शब्द दोता है वह पृथिवी की होर से कुहरे उठाता ग्रीर वर्षा के लिये विकली बनाता श्रीर श्रपने मरहार में

हो उन से ते। प्रन्यकारित के लेगा विश्वित होते | से पवन निकाल ले खाता है।। १४। सब मनुष्य पशु सरीखे चान रहित हैं सब सानारी की आशा ष्रपनी खोदी दुई मूरतें के कारण ट्रटती है क्योंकि चन की ठाली हुई मूरते भूठी है श्रीर चन की सांस है ही नहीं ॥ १५ । वे तो व्यर्थ थीर ठट्टे ही के याग्य हैं जब उन के नाश किये जाने का समय आएगा तत्र वे नाश होंगी ॥ १६। पर याक्व का निज भाग उन के समान नहीं है वह तो इस सब का बनानेदारा है और इवारल उस के निज भाग का गेत्र है उस का नाम सेनाओं का यहाया है। १९। हे घेरे हुए नगर की रहनेहारी अपनी गठरी भूमि पर से उठा ॥ १८ । क्योंकि यहावा यी कहता है कि मै खब की बेर इस देश के रहनेहारी को माने। ग्रोफन मे धरके फेक दूगा और उन्हें ऐसे संकट में डालुगा कि उन की समक्ष पड़ेगा ॥१९॥ मुक्त पर द्वाय मेरी चाट चगी दे।ने की नहीं फिर मे से।चता हूं कि यह तो नेप ही रोग है से। मुक्त की। दसे सहना ही चाहिये॥ २०। मेरा तंबू लूटा गया श्रीर सब रस्सिया टूट गई मेरे लड्केबाले निकल गये और नहीं मिलते अब कोई नही रहा जो मेरे तब्रुको ताने थैं।र मेरी क्रनाते खडी करे॥ २९। क्योंकि चरवादे पशु सरीखे हो गये श्रीर यहावा की नहीं प्रका इस कारण वे खुद्धि से नहीं चलते और

उन को सब भेड़ें तितर वितर है। गई हैं ॥ २२।

एक ग्रव्य सुनाई देता है उत्तर की दिशा से बड़ा

इल्लंड मच रहा है वह था रहा है कि यहदा के

नगरीं की उजाडकर गीदही का स्थान बनाए॥ २३। दे यदे। या में जान गया हू कि मनुष्य की गति

उस को वश में नहीं रहती मनुष्य चलता ते। है पर

षापने पैर स्थिर नहीं कर सकता ॥ २८। ऐ यहीवा

मेरी ताइना विचार करके कर पर कीप में खाकर मही ऐसा न दे। कि मै नाथ दें। कार्क ॥ २५।

को जाति तुभी नद्दी जामती श्रीर की कुल

तुक से प्रार्थना नहीं करता उन्हीं पर अपनी

जलजलाइट भडका क्योंकि उन्हा ने याकूव की (१) मूझ में उन के दश्ह होने के समय। (२) मूल में सू मुक्ते घटाएगा। (६) मूल में भ्रापनी जलजलाइट वहेल।

के वास्त्रान की उजाइ दिया है।

प्रजा ठहरेतों थीर में तुम्हारा परमेश्वर ठहका। धा और इस प्रकार जो किरिया में ने तुम्हारे वितरों से खाई थी कि जिस देश में दूध ग्रीर मधु की धाराएं बहती वे से में तुम का दूगा उस किरिया की पूरी किसा। थैं।र अब देखा बह पूरी तो दुई है। यह सुनकर में ने कहा कि दे यदीवा सत्य वचन है ॥

६। तब यद्दीयाने मुक्त से क्षदाये सब वचन हूदा के नगरों और यदश सेस् की सडकों मे प्रचार करके कष्ठ कि इस वाचा के वचन सुना ग्रीर इस के प्रनुसार काम करी, छ। कि जिस समय से मे तुम्हारे पुरखाओं की मिर्व देश से कुड़ा से भाया आज की दिन सों में उन की दुरुता से चिताता आया हू कि मेरी वात सुने। । द। पर उन्हें। ने सेरी न सुनी न सेरी श्रीर कान लगाया व्राप्त अपने ख्रपने ख़ुरे मन के इठ पर चले स्रोर से ने उन के विषय इस वाचाकी सव वालीं की जिस के मानने की मै ने उन्हें ग्राझा दिई श्रीर उन्हों ने न मानी पूरा किया है।

ए। फिर यद्योद्या ने मुक्त से कहा यद्द्रियों श्रीर यादशसम् के चासियों में द्रीय की गोर्शी पाई गई है। १०। जैवे इन के पुरखा मेरे वचन सुनने को नकारते, घे सैंचे हो ये उन को व्यथमा के अनुसार करके दूसरे देवताओं के पीके चलते थार उन की

(१) नूस ने हे यहावा ग्रामेग् ।

निगल लिया व्यत्न खाकार खन्त कर दिया श्रीर उस | उपासना करते हैं इसारल् श्रीर यूट्टा के घराने। ने उस बाचा की ली में ने उन के पितरी से बांधी यी तोड़ दिया है। १९। इस लिये यहाया ये कहता ११. सहावा का यह वचन विर्मणह के है कि सुन में इन पर ऐसी विपत्ति डालने पर हू पास पहुचा कि इस वाचा के लिए से वे वच न सकेंगे श्रीर चाहे वे मेरी दोहाई वचन सुना थीर यहूदा के पुरुषों थीर यहणलेस के वि पर मै इन की न सुनृंगा ॥ १३। उस समय यह-रहनेहारीं से वाते करे। ॥ ३। श्रीर उन से कद शक्तेम् श्रादि यष्ट्रदा के नगरीं के नियासी जाकर उन दशाएल का परमेश्वर यहावा ये। कहता है कि देवताओं की जिन के लिये ये प्रूप जलाते दें देवाई खापित है। यह मनुष्य जो इस याचा की यचन न देंगी पर वे उन की विपत्ति के समय उन की क्रुक माने , 8। जो मै ने तुम्हारे पुरव्हाओं के साथ ली है भी न बचा सकी गा १३। है यूदा जितने तेरे नगर की मही बर्षात् मिस देश में से निकालने के समय उतने तेरे देवता भी हैं कीर यह शतेम् के निवासिया यह कहकी बांधी थी कि मेरी कुना थीर जितनी ने एक एक सहका में उस लख्यानेदारे बाल् की थाचार में तुम्दे दू उन सभी की माने। तथ तुम मेरी विदियां बना धनाकर उस के लिये धूप जलाया है ॥ 98। से तू मेरी इस प्रका के लिये प्रार्थना मत कर न तेर इन लेगों के लिये संचे स्वर से प्रार्थना कर क्योंकि जिस समय ये अपनी विपत्ति के मारे मेरी दोदाई देशे तब मै इन की न सुनुशा ॥

> १५। मेरी प्यारी की मेरे घर मे तेरा वया काम है उस ने तो बहुतों के साथ कुकर्म किया सार तेरी पवित्रता पूरी रीति से जाती रही है क्योंकि चय तू युराई करती है तब तू हुलवती है। १ई। यद्यायां ने तुभ की घरी मनाइर मुन्दर फलवाल जलपाई ते। कदा या पर उस ने घडे जीर शेर से उस में याग लगाई थीर उस की डालियां साह डाली गर्द ॥ १७। थार सेनाओं का यदावा जिस ने तुमें लगाया उस ने तुम पर विपत्ति डालने के लिये कहा है<sup>९</sup> इस का कारण इसारल् ग्रीर यहूदा के घरानों की घट युराई है जो उन्हों ने मुक्ते रिस दिलाने के लिये बाल के निमित्त धूप जलाकर किया।

> १८। थीर यदेवा ने मुक्ते वताया से। यह वात मुक्ते मालूम हा गई क्योंकि हे बहावा तू ने उन की युक्तियां मुक्त पर प्रगट किर्द ॥ १९ । में ती यध होनेहारे भेड़ के पालतू बच्चे के समान अनुवान था मे जानता न था कि वे लेगा मेरी दानि की युक्तिया

<sup>(</sup>१) नूल में पवित्र नास तुम पर से चला गया। (२) नूल में उस ने तेरे विषयं युराई कही। (३) मूख में अध के लिये पहुचाये जानेहारे।

यह कहकर करते हैं कि बाखी हम फल समित इस व्द को उखाड़ दें थार जीवता के बीच में से काट हाले तब इस का नाम फिर स्मरण न रहे॥ २०। यर बाब हे सेनाओं के यहावा हे धर्मी न्यायी हे मन की जाननेदारे जब तू उन्दें पलठा दे तब मै उसे देखने पार्क क्योंकि में ने खपना सुकड़मा तीरे कपर क्रीड़ दिया है ॥ २९। इस लिये यहावा ने सक्त से कहा अनातीत के लेगा जी तेरे प्राय के खोजी दें थीर यह कहते हैं कि तु यदीवा का नाम लेकर नव्यवत न कर नहीं ती इमारे दायों से मरेगा, २२। से। उन के विषय सेनाको का यहावा यों कहता है कि मैं उन की दयह दूंगा उन में के खवान तो तलवार से थै।र उन के लंडके लंडकियाँ भूख से मरेगी ॥ २३। थार उन में से काई भी बचा में रहेगा में अनातीत् के लेगों पर विपत्ति डालूंगा चन के दर्ग्ड का दिन' खानेदारा है।

१२० हे यद्दोबा यदि मैं तुभ से मुकद्दमा सहूं ते। तू धम्मी ठहरेगा तीभी मुभे , अपने संग इस विषय वादविवाद करने दे कि दुए। की चाल क्यों सफल हाती है क्या कारण है कि बितने वड़ा विद्वासघात करते हैं सा बहुत सुख से रहते हैं ॥ अ। तू ने उन की रोवा थीर उन्दे। ने चड़ भी पक्तड़ी वे बढ़ते थीर फूलते फलते भी हैं वे मुंद से ते। तुओं निकट ठहराते पर मन से दूर रहते है ॥ इ । है यदेखा तू मुझे जानता है तू मुझे देखता थार मेरे मन की जांचकर जान मी लिया है कि मैं तेरी खोर कैसा रहता हू सा जैसे भेडवकारियां घात होने के लिये कुड में से निकाली जाती है वैसे ही उन को भी निकास लेखीर वध के दिन के लिये तैयार कर रख ॥ ४ । कब लों देश विलाप करता रहेगा ख्रीर सारे मैदान की घास सूखी रहेगी देश के निवासियों की वुराई के कारण पशु पनी सव विलाय राये है क्योंकि उन क्षेत्रों ने कहा कि वह इमारे अन्त की देखने न पाएगा ॥

५। तूजो प्यादीं के संगदी इकर धक गया ता घोड़ों के संग क्योंकर बराबरी कर सकेगा खार अब लों ता तू शांति के इस देश में निस्र है पर यदेन के षास पास के घने जंगल में शू क्या करेगा । ई। तेरे भाई थीर तेरे घराने के लोगों ने भी तेरा विश्वास-घात किया है वे भी तेरे पीके ललकारते खाये इस कारण चादे वे तुम से मीठी बातें भी कहें तै।भी उन की प्रतीति न करना ॥ ७। मै ने अपना घर क्रोड़ दिया श्रीर अपना निज भाग त्याग दिया में ने अपनी प्रायमिया की शत्रुकों के तथ में कर दिया है। द। क्योंकि मेरा निस्त भाग मेरे देखने में वन में के सिंह के समान हुआ वह मेरे विस्कृ गरजा है इस कारण में ने उस से बैर किया है। ९। क्या मेरा निज्ञ भाग मेरे लेखे में चित्तीयाले थीर मासाहारी पत्नी के समान नहीं हुआ जिसे थी। मासाहारी यसी घेर लेते ही सब बनैसे जन्तुओं के भी खा डालने के लिये एक ट्रेकरी ॥ १०। मेरी दाख की वारी की बहुत से चरवाहीं ने नाश कर दिया उन्दे। ने मेरे भार की लताड़ा बरन मेरे मने। इर भाग के खेत का निर्जन जंगल बना दिया है। १९। उन्हों ने उस की उजाड़ दिया थीर बह उजहकर मेरे साम्हने विलाप कर रहा है सारा देश उजड गया इस का कारण यह है कि कोई नहीं सोचता॥ १२। जगल में के सब मुद्दे टीलें पर नाग करनेहारे चढ़े हैं यहावा की तलवार देश के णक चिरे से लेकर दूचरे चिरे लीं नाश करती जाती है किसी मनुष्य की याति नहीं मिलती॥ १३। उन्हों ने ग्रेष्ट्रं तो घोषा पर कठीले पेड़ काटे उन्हों ने कप्ट तो चठाया पर एस से कुछ लाभ न दुखा यदे। वा के कीप भड़कने के कारण अपने खेता की उपक के विषय में तुम्हारी खाशा ट्रटेगी॥

98। मेरे जो दुष्ट पड़े सी उस भाग पर जिस का भागी में ने खपनी प्रजा इस्तारल को किया दाय लगाते दें उन के विषय यही वा या कहता है कि मैं उन की उन की भूमि में से उखाड़ डालूंगा पीडे यहूदा के घराने की उन के बीच से उखाड़ंगा।

<sup>(</sup>१) मूल में भे। जनवस्तु। (२) मूल में तुक्ती की प्रगट किया है। (३) मूल में सरस । (४) मूल में पवित्र।

<sup>(</sup>१) मूस में यदेंग की बढ़ाई में।

१५। फिर उन्हें उखाड़ने के पोड़े में उन पर दया कहागा थीर उन में से एक एक की उस के निक्र माग थीर देश में फिर राष्ट्रगा ॥१६। थीर यदि किस प्रकार से उन्हों ने मेरी प्रका की खाल की किरिया खाना सिखाया है उसी प्रकार से के मेरी प्रका की खाल सीखकर मेरे ही नाम की किरिया यह कडकर खाने लगें कि यहावा के जीवन की से तो मेरी प्रका की बीच उन का मी बंश बढ़ेगा। ॥ १९। पर पदि वे न मार्ने तो में ऐसी खाति की ऐसा उखाड़ेगा कि यह फिर कभी न पनपेगी यहावा की पशी खाती है॥

१३. यहावा ने मुम चे यां कहा कि जाकर सनी की एक पेटी माल ले ग्रीर कासर से बाध थीर जल में मत भी गने दे। २। से। में ने यद्दावा के वचन के यनुसार एक पेटी माल लेकर व्यपनी क्रमर में बांध सिर्दे ॥ ३ । फिर यदावा का यद वचन मेरे पास पदुचा कि, 8। जो पेटी तू ने माल लेकर कटि में कची है सा परात् के तीर पर ले जा और बहा उस की कहाड़े में की रक दरार में हिपा दे ॥ ५। यहे। या की इस प्राज्ञा के खनुसार में ने उस की परात् के तीर पर से बाकर किया रक्खा ॥ ६ । बहुत दिनी के पीके परीक्षा ने सुक्त से कदा फिर परात् के पान बा और जिस पेटी की मैं ने तुमें वदां किपाने की बाजा दिई सा वदां से से से ॥ १। से में ने फिर परात् के पास जा खोदकर जिस स्थान में में ने येटी की। किपाया था यहा से चस की निकास सिया ग्रीर देखी पेटी विश्व गर्द वद किसी काम की न रही॥ ८। तव यदावा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, र । यदोवा ये कहता है कि इसी प्रकार सेमैं यहूदियों का गर्व्व थीर यहग्रलेस् का वसा ग्रार्थ्व तेगड़ दूगा ॥ १०। इस दुष्ट जाति के स्रोत क्षेत्र भेरे धचन सुनने की नाइ करते थेंगर आपने मन के ६० पर चलते थीर दूसरे देवताओं के पीके चलकर वन की उपासना श्रीर उन की दगहवत करते हैं से इस पेटी के समान देशों जो किसी काम की नही

रही॥ ११। यदीया की यह याखी है कि जिस प्रकार से पेटी मनुष्य की कमर में कसी जाती है उसी प्रकार से में ने इसारल् के सारे घराने और यहदा के सारे घराने का अपनी काँट में यांध लिया है कि वे मेरी प्रजा ठइरके मेरे नाम धीर कीर्ति धीर ग्रीभाकाकारण दीं पर उन्दों ने न भाना ॥ १३। मात उन में यह यचन कद कि इसारल का परमेश्वर यहावा येां कहता है कि दाखमधु के सव कृत्ये दाखमधु से भर दिये जाते हैं तब वे तुम से करेगे ब्या एम नहीं खानते कि दाखमधु के स्थ मुप्पे दाखमधु से भर दिये बाते हैं। १३। तब तू चन से कदना यदीया यों कदता दें कि सुने। से इस देश की सब रहनेहारे। की विशेष करकी दाकद-यंग्र की गृष्टी पर विराजनेदारे राजा खार याजक थीर नवी प्रादि यहग्रहेम् के सव निवासियों की श्रपने के। पद्यो मंदिरा पिलाकर श्र्वेत कर दूंगा ।। 98 । तय में उन्हें एक दूसरे यर वाप की बैंटे पर श्रीर घेटे की घाप पर पटक दूसा। यद्दीया की यद वागी दें कि में उन पर न क्षेत्रस्ता न तरस करंगा थीर न दया करके उन की नाश दीने से व्रवालंगा ॥

१५ । सुना खीर कान लगायो गर्छ मत करी क्योंकि यदेश्या ने यें कहा है ॥ १६ । खपने परमेश्यर यदेश्या की महिमा उस से पहिले करी कि यह अन्धकार करे बीर तय रात की पहाड़ों पर ठोकर खामी छीर जब तुम प्रकाश का आमरा देखते रही तथ वह उस की सनी तुम पर घेर अध्कार थीर खड़ा भिष्यपारा का दे ॥ १७ । यदि तुम इसे म सुना तो में निराले स्थानों में तुम्हारे गर्थ के कारब रोजा। थीर खांख से थांसुकी की घारा बहती रहेगी क्योंकि यहोया की मेड़ें हर लिई गई हैं॥

१८। राखा बीर राखमाता से कह कि नीचे बैठ जाको क्योंकि तुम्हारे सिरी पर जो शोभायमान सुकुट हैं से। उतार लिये जाएंगे ॥ १९। दक्कियन देश के नगर घेरे गये कोई उन्हें बचा न सकेगा

<sup>(</sup>१) मूल में वे यन जावेंगे ।

<sup>(</sup>१) मूल में नियासिया की मतयालेपम से भरूगा। (२) मूल में से।स।

वंधेबाई से चली गई है।

२०। प्रपेनी श्रांखें चठाकीर उन की देखें की चलर दिशा से था रहे है छह मुन्दर भुवड़े कोंहों है जी तुमें सैं।पा राया ॥ २९ । जय वह तेरे उन मित्री की जिन्दे तुने धापनी धानि करने की शिक्षा दिई दै तेरे कंपर प्रधान उद्देशरमा तथ तू क्या करिमी क्या इस समय तुभी अमनेधारी की सी पीडि म वर्डगी। २६ । श्रीर यदि तू अपने मनं मे से से कि मुंभ धर ये वात किस कारण पड़ी हैं तो तेरा घांचरा जी चठाया गया पार तेरी रहिया जी वरियाई से नंगी किई गई इस का कारण तेरा बहा प्रधर्म है ॥२३। क्या दृश्यो वापना चमहाया चीता वापने धळी वदल संकता यदि कर सकी ता तूं भी जी खुराई करना सीख गर्द है भलाई कर सकेंगी ॥ =। इस कारण मे उन की रेना तितर घितर कवगा जैया मुधा जंगस के पदान से तितर धितर किया जाता है। ३५। यदेखा की यह बांधी है कि तेरा बांट ग्रीर तुभ से ठएराया हुआ तेरा मारा यहीं ये इस लिये कि तू ने मुक्ते भूलकर भूठ पर मरींचा रक्खा है ॥ २६ । ची मे भी तेरा घांघरा तेरे मुंट लें। उठाईगा तथ तेरी पत उतर जाएगी ॥ २० । व्यभिचार खीर चे।चला ' भीर किनासा प्रादि तेरे घिनीने काम सा तूने मैदान के टीलें पर किये थे। सब मे ने देखां हैं ष्टे पर्वालेम् तुंभा पर दाय तू ते। शुद्ध नदीं दोती, भार कितने दिन ली वनी सीनी ॥

पहुंचा कि, २। यद्वा विलाप करता थार फाटकी में बाग शोक्त का पछिरावा पंटिरे दुए मूमि पर पदास थैठे हैं श्रीर यक्शलेस की खिल्लाईट ब्राकार्ग लीं पंदुष गर्ड ई ॥ ३। थीर उन के बड़े लेगी चन के होटे लोगों का पानी के लिये भें जते हैं। थीर घे गङ्दों पर श्राकर पानी नंही पाते से कुँहै

(२) मूल में चिल्लाहट चढ (१) मूल में हिमहिमाना । गर्व है।

धहूदी आति संघ धंधुई दो गई वह ते। विलक्षुल वर्तन लिंगे हुंए घर लीट जाते हैं वे लिजित स्रीर निराम दोक्तर सिर कांचे लिते हैं॥ है। देश में पानी न पहने से भीम में दरार पहें गये इस कारण किंसान लीग निराधि विकार चिर कांप लेते दें है । इंरिखी मैदान में बंद्या जनकर क्रीड जाती है इस जिये कि हरी चार नहीं मिलती ॥ ई। खार बनेले गंदरे भी मुंडे टीली पर खड़े हुए गीहड़ों की नाई हांपर्त है उन की बांखे धुंधंसा जाती हैं इस लिये कि हरियासी कुँछ नदीं है।

o | रे धरीवा हमारे श्रंधर्म के काम हमारे विक्र चीं बी देते ती हैं कि हम तेरा संग्र हो हैं कर बहुते दूर भटक ग्रंथ खार इस ने तरे विक्ष्व पांप किया तै।भी तू विपने नाम की निमित्त काम कर ॥ ८ । दे क्षा-रेज़ें की खाधारें दें संकट की संमयं इस की वधानेहारे तूरी दे तूं इस देश में परदेशी की नाई क्यों रहता है तू क्यों उस बटों ही के समान दे जी केंहीं रात भर रहने के लिये टिफाता हैं। ॥ १। त्र विसित पुरुष की खीर ऐसे बीर की सरीखां क्यों दीता है जी ववां ने सक्ता हा दे यहावा तूं हमारे बीस मे थीर धर्म तेरे कहलाये हैं से धर्म की न तंज।

96 । यहीया ने इन लागी के विषय ये कहा कि इन की ऐसा भटकना यांच्या संग्रता है और क्तांग्री से चलिने से ये नहीं सके इस लिये यदिवा हुन से प्रसंत नहीं जार हन का श्रधमी स्मर्गा करेगा श्रीर इन की पांप का दग्छ देशा॥ ११ (फिर वंदे।वा ने मुंके से कहा मेरी इस प्रना की भलाई के लिये प्रार्थना मेंत कर। पर। चारे वें उपवास भी करें तीभी १८ यहात्रा का यद वचन विभवाद् के में इन की देशिई न सुनूंगां और बाहे वे देशमंबलि पास सूदा पड़ने के विषय बीर अनुवलि चढ़ाएं तानी में इन से प्रस्न न हूँगा में तलवार मंदगी थैं।र मरी कें द्वारा इनं का अन्त कर हालूंगा॥ पं३। तब मैं ने कदा द्वाय प्रभु पर्दिया देख नवी इन से कहते हैं कि न ता तुम पर तलवार चलेगी थीर न महर्शी देशो यदीवा तुम की इस स्थान में सदा की ग्रांति देगा॥ १४। खेरा यहावाने सुंस से अन्दा नबी मेरा नाम लेकरं भूछी नवूबत बारते है में ने उन की न

<sup>(</sup>१) नूल में सञ्चाई की शाति।

भी बात लड़ी वे तुम लेगों से वर्णन का मूठा दाया करके खपने ही मन से माची बात की व्यर्थ और धोखे की नव्रवत करते है ॥ १५। इस कारण जा नधी लोग मेरे बिना भेजे मेरा नाम लेकर नव्यवत करते हैं कि इस देश में न तो तलवार चलेगी और न महंगी होगी उन के विषय पहीवा यों कहता है कि वे नवी बाप तलवार बीर महंगी से नाम किये जाएंगी ॥ १६ । श्रीर जिन लेगों से वे नयूयत करते है न तो हन का बीर न हन की स्त्रियों बीर घेटे घेटियों का की ई मिट्टी देनेदारा रहेगा से महंगी थीर तलवार के द्वारा मर जाने पर वे यस्थलेम् की सहकों मे फेंक दिये छाएंगे यो मे उन की युराई उन्दीं की भुगताकांगा ॥ १७ । से तू उन से यह बात कद कि मेरी श्रांखों से रात दिन शांसू लगा-तार बहते रहीं। क्योंकि मेरे लेगी। की कुवारी कन्या बहुत ही तोही गई थीर घायल पुर्द है ॥ १८। यदि में मैदान में जाऊं ता देखने में क्या प्राएगा कि तलवार के मारे दुए पड़े दें खीर यदि मै फिर नगर को भीतर खास तो देखने में क्या ग्राएगा कि भूख से प्रधमूण पडे दे फिर नधी खार यासक खनसान देश में गारे नारे फिरले है ॥

वर्ष। क्या तू ने यहूदा से विलकुल शाय छठा लिया क्या तू सियोन् से छिना गया है नहीं तो तू ने क्यो हम की ऐसा मारा है कि इस चगे नहीं है। सकते हम शान्ति की वाट लेएते आये है तीभी हमें कुछ कल्याम नहीं मिला ख़ीर यद्यपि इस सक्छे है। जाने की आशा करते आये है तीमी घवराना ही पहा है ॥ २०। हे यहावा हम स्रपनी दुष्टता ख़ीर स्रपने पुरखाओं के अध्मर्भ की भी मान लेते हैं कि हम ने तेरे विरुद्ध पाप किया है ॥ २९। तीभी अपने नाम के निमित्त हमारा तिरस्कार न कर श्रीर अपने तीजामय सिहासन का अपमान न कर की वावा तू ने हमारे साथ बांधी है उसे स्मरस कर स्रीर न तीड ॥ २५। स्वा सन्यकातियों की निक्रमों में से

तो भेका थार न कुछ याचा दिई थार न उन से कोई कोई वर्षा कर सकता है ह्या क्राकाण अहियां हाता भी वात अही वे तुम लोगों से दर्शन का भूठा दावा सकता है है हमारे परमेश्वर यहीवा क्या तू ही ऐश करके प्राप्त की नव्यत करते हैं ॥ १५ । इस कारण को क्योंक इन सारी वस्तुकों का रचनेहारा तू ही है ॥

१५ फिर यहावा ने मुक्त से कहा यदि
मूसा क्षेत्र श्रमूरल् भी मेरे साम्दने खड़े होते तीभी मेरा मन इन होगी की ग्रीर न फिरता से इन की मेरे साम्टने से निकास ग्रीर वे निकल चारं । दे । पीर यदि ये सुक से पूर्क कि एम करा निकल जाएं ता करना कि यदाया यों कहता है कि हो। मरनेवासे है से। मरने की चले चाएं थीर जा तलवार से मरनेवाले है सा तलवार से मरने की ख्रीर जी मुखी मरनेवाले दे से मुखी मरने की बीर की बंधूर दीनेदारे दें से बंधुयार में चले जाएं । ३। और यदाया की यद वाकी है कि मे रन के विरुद्ध चार प्रकार की चन्तु रुप्तरासंगा वर्षात् मार हालने की लिये तलबार थीर फाइ डालने के लिये कुते थीर नेाच डालने के लिये आकाश के पत्ती थीर फाड खाने के लिये मैदान के जीवजन्तु॥ 8। थीर में उन्दे ऐसा कदंगा कि वे पृष्टियों के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेग्रे यह छिज्ञिकयाष्ट्र के पुत्र यद्दा के राजा सनश्ये के उन कामी के कार्य धारा की उस ने यहणलेस् में किये॥ ५। दे यह-मलेम् तुमा पर कीन तरच खारगा स्रीर कीन तेरे लिये ग्रांक करेगा वा कीन तेरा फ्रांच पूछने की मुडेगा ॥ ६। यदीवा की यह वासी है कि तू जी मुक्त की त्यागकर पीके घट गई है इस लिये में तुक्त घर दाध वकाकर तेरा नाग करंगा क्योंकि मे तरस खाते खाते चकता गया हू॥ ७। से मैं ने सनकी देश के फाटकी में सूप से फटक दिया दे उन्दों ने जो कुमार्ग की नहीं क्रोडा इस से में ने अपनी प्रजा की निवेंश किया थीर नाथ भी किया॥ ८। उन की विधवार मेरे देखने में समुद्र की बालू के किनका से बाधिक दी गर्ड है उन मे के जवानें की माता के विकट में

<sup>(</sup>१) मूल में उन्हीं पर प्रवहेलूगा। (२) मूच में मूख के रोगी हैं।

<sup>(</sup>१) मूल में चार कुल।

सकट में हाल दिया और घयरा दिया है॥ ९। सात लड़कों की माता भी मूख गई थार प्राय भी छोड दिया उस का मूर्य दे। पहर ही की प्रस्त है। गया उसकी भाषा टूट गई थै।र उसके मुद पर सियाही छा राई स्रीर से बचेरी उन की भी में अनुक्री की त्तलवार से मरवा डालूगा यहावा की यही वांगी है।

१०। ऐ मेरी साता सुम पर द्याय कि तू सुम रेसे मनुष्य की जनी जी संसाद भर से कराड़ी श्रीर वार्यव्याद करनेदारा ठएरा है न तो में ने व्याज के लिये चपैये दिये और न किसी ने मुक्त की टपाझ पर क्षेये दिये दि तीाभी अब लोग मुक्ते कोसते हैं।

१९। प्रदेशिया ने फरा निरुचय में तेरी मलाई के तिये तुमी इंड करंगा निश्चय में विपत्ति और कप्ट के समय शत्रु से भी तेरी विनती कराजगा॥ १२। क्या कोई पीतलया लोहा या उत्तर दिशा का लोहा तीड़ सकता है॥ १३। मैं तेरी धन सपति थ्रीर राज्ञाने उस की सब पापी की कारण का सारे देश मे हुए विना दाम लिये लुट बाने द्राा ॥ १४ । मे ऐसा क्षरंगा कि तेरा धन ग्रमुखी के साथ ऐसे देश मे विसे त नहीं खानती चला जाग्या कोंकि मेरे काप की बाग भड़क उठी है श्रीर यह तुम में लग सामगी ॥

१५। चे यद्वाया तृ ते। जानता है मुभे स्मरण कर थ्रीर मेरी मुधि लेकर मेरे छतानेहारी से मेरा पलटा से तू धीरल की साथ कीप करनेदारा है इस लिये मुक्ते न उठा से जान रात्र कि तेरे ही निमित्त मेरी नामधराई हुई है॥ १६। जय तेरे यचन मेरे पास पहुंचे तय में ने उन्दे माना द्या लिया थीर

द्यहरी की लूटनेद्वारा लाया हूँ में ने चन की अचानक | व्या तू चचमुच मेरे लिये धीखा देनेदारी नदी श्रीर सखनेटारे जल के सरीखा देशा॥

१९। यह दुनकर यदीवा ने यों कदा कि यदि तू फिरे तो में तुसे फिरको खपने सास्दने खड़ा करा। थीर यदि तू अनमाल की निकम्मे मे से निकाले ती मेरे मुख के समान देशा। वे लेशा तेरी स्रोर फिरे ता फिरे पर तु चन की खोर न फिरना॥ २०। श्रीर में सुक्त की उन लोगी के साम्दने पीतल की दूठ श्रदरपनाष्ट्र बनार्जगा व तुभ व सहिगो पर तुभ पर प्रवल न एंग्रो बग्रेंकि में तुभे बचाने ग्रीर तेरा च्हार करने के लिये तेरे छा हू यदीवा की यदी बाखी है॥ २१। और में तुसे दुष्ट लोगों के दाय से बचा-क्या थ्रीर उपद्रवी लागों के पंने से छुड़ाक्या ॥

१६ फिन् यदावा का यद घवन मेरे यास यद्वा कि, २। इस स्थान में विवाद करके वेटे बेटियां मत जन्मां॥ ह । क्योंकि को बेटे बेटियां इस स्थान मे उत्पन्न धी थीर उन की माताएं जो उन्हें जनी है। खीर चन की पिता की चन्दे इस देश में जन्माये देां चन के विषय यहावा यें कहता है कि, ४। ये वुरी यूरी रीतिया से मरेगी थार न कोई उन के लिये काती पीटेगा न उन की मिट्टी देगा वे भूमि की कपर खाद की नाई पड़े रहेगें खीर तलवार छीर महंगी से मर मिटेंगे खेर उन की लेखे खाकाण के पांचिया ख्रीर मैदान को जीवजन्तुखो का आदार दोंगी ॥ ५। यदीवा ने कदा कि जिस घर मे राना पीटना है। उस में न जाना खार न काती पीटने के लिये कहीं जाना न इन लोगों के लिये गाक करना वयों कि यदावा की यद वाणी है कि तेरे वचन मेरे मन के धर्प श्रीर ग्रानन्द का कारण में ने ग्रपनी श्राति खीर करवा थीर दया इन लोगी हुए क्योंकि है सेनाक्षों के परमेश्वर यहे।वा में तेरा पर से खींच लिई है ॥ ६। से। इस देश में के छोटे कएलाता हु॥ १७। तेरी काया मुक्त पर हुई में मन बड़े सब मरेगे न तो इन की मिट्टी दिई जाएगी यहलाने हारी की बीख बैठकर नहीं दुलसा तरे दाय और न इन के लिये लेगा काती पीटेंगे न व्यपना की दयाय से में खकेला वैठा क्योंकि हू ने मुक्ते क्रीध ग्रीर चीरेगे न सिर मुंडाएंगी, छ। न लोग इन से भर दिया है॥ १८। मेरी पीड़ा क्यों लगातार के लिये ग्रीक करनेदारे की राही खाँडेंगे कि ग्रीक यनी रहती मेरी चांट का क्यों कुछ उपाय नहीं है। में इन की श्रांति हैं श्रीर न लेगा पिता वा माता

ZJIĐ

सेनाओं का यहीवा इसाएल का परमेश्वर या कहता है कि सुनम इन लेगों के देखते इन्दीं दिना में ऐसा कहंगा कि इस स्थान से न तो छर्प फीर यानन का भ्रष्ट सुन परेगा श्रीर न दुल्हे वा दुल्दिन का भव्द ॥ १०। थ्रीर तब तू इन लोगो से ये सब धात करें छै।र वे तुक्त से पूर्व कि प्रदेशवा ने एमारे जपर यह सारी बड़ी विपत्ति डालने की दयों करा है समारा क्या बाधार्म है थीर इस ने खपने परमेश्वर यदे।वा के विरुद्ध कीन, सा पाप किया है, ११। तो तु इन लागा, से कदना कि यदावा की यह वाकी, है कि तुम्दारे पुरखा ते। सुने त्यागकर दूसरे देखताकी के पीछे चले थार उन की उपासना करते थार उन को। वगडवत् करते घे थै।र इस प्रकार उन्हे। ने मुक को त्याम, दिया और मेरी व्यवस्था पर न चले॥ १२। श्रीर जितनी दुराई तुम्हारे पुरवायों ने किई घी, उस से, खिंधक तुम करते दे। तुम अपने घुरे मन के इठ पर चलते है। थै।र मेरी नही सुनते॥ १३। इस कारण में तुम की एस देश से उतादकर ऐसे देश में फेक दूगा जिंस को। न तो तुम जानते दे। ग्रीर न तुम्हारे पुरखा जानते थे थ्रीर बहां तुम, रात दिन दूसरे देवतांक्षा की उपासना करते रहाती, क्षीर वाग में तुम पर कुछ श्रनुग्रह न कर्वा।।

98 । फिर यद्दीया की यह वासी दुई कि ऐसे दिन, यानेवाले है जिन में,यद्य फिर न कदा, जाश्गा कि यद्दीवा की इस्राएलियों की। मिस्र देश से छुटा ले. साया उस की जीवन की सी॥ १५। वरन यह कदा जाएगा कि पदीया की इसाएलियों की उत्तर को देश, से ख़ीर उन सब देशों से जहां, उस ने उन को वरवस कर दिया था हुडा ले. भाया। उस के जीवन की सें क्योंकि में उन की उन के निख देश से की मै ने उस के पितरी की दिया, या लीटा ले षाजगा । १६, । सुना यद्रावा की यद्र वाणी है कि में बहुत से महुत्री की, खुलवा मेंकूंगा कि वे इन युक्य की मनुष्य पर भरीसा रखता ग्रीर उसी का लोगों की पकड़ ले. श्रीर फिर में बहुत से बहेलियों.

के मरने पर भी किसी के। याति के कटारे में दाय- | के। बुलवा मेर्ज़ुगा थीर वे इन की प्रदेर करके सव मधु पिलाएंगे ॥ ८। फिर तू सेवनार के घर में भी पदाड़ी ग्रीर पदाड़ियों पर से ग्रीर ठागों की दरारें। इस के संग्रा खाने पीने के लिये न जाना ॥ ९। क्योंकि में से निकालेंगे ॥ १७। क्योंकि सन की सारी चाल-चलन सेरी वांकों के साम्दने प्रगट है न ते। यह मेरी द्राष्ट्रि से किपी दे थार न उन'का श्रधमं मेरी खांखों से गुप्त है॥ १८। सा वहिले में उन की ख्रधर्म ग्रीर पाप का दूना दगढ दूंगा इस लिये कि उन्हों ने मेरे देश का अपनी चिनानी वस्तुश्रों की लाधों से प्रशृह किया थीर मेरे निज भाग की अपनी विनानी यम्तुकों से भर दिया है ।

९९। दे बद्दावा दे मेरे वल थीर दुढ़ गढ़ थीर सकट के समय मेरे शश्यान्यान श्रन्यकातिया के लेगा पृशियो की होर होर से तेरे पास प्राक्तर कहेंगे निश्चय इमारे पुरका कुठी व्यर्थ और निष्मल बस्तुश्री का श्रपने भाग में करते श्राये हैं ॥ २० । क्या मनुष्य ईण्बरी का बना ले नहीं वे तो ईएवर नहीं हा सकते॥

२१। इस कारण में यव की बार इन लेगी का अपना मुख्यल श्रीर पराक्रम जतास्त्राः श्रीर ये चानेगे कि मेरा, नाम यहावा है ॥ १। यहूदा का पाप लोहे की टांकी थीर धीरे की नाम से लिखा दुवा दै यह उन के दृदयद्वी पटिया ग्रीर उन की विविधे के की गीं। पर भी सुदा हुआ है।।, २। फिर उन की जी बेदिया और प्रणेरा नान देविया हरे पेहैं। के पास खीर क्षे टीला की जयर दे सा उन की लहका का भी स्मरण रहती है। इ। हे मेरे पर्यंत तू, जा मैदान में, है में तेरी धन संपत्ति स्नीर सारा भएडार थार पूजा के कवे स्थान की सेरे सारे हेम मे पाये जाते हैं सेरे पाप के कारम लुट लाने। दूंगा॥ ४।, थीर त्र अपने ची-देश के कारण अपने उस्माग का की में ने तुक्ते दिया है अधिकारी न रहने पाएगा-श्रीर मे, ऐमा, क्या कि तू अनकाते देश में अपने शत्रुकी की सेवा करेगा क्योंकि तू ने,मेरे काप की थांग ऐसी भड़काई कि यह यदा हो। जलती रहेगी-॥

भ्। यहाया ये। कहता है कि सावित है-यह

(1) मूल में नास का।

बाता है। ६। यह निर्जल देश की प्रधमूर पेड की समान है। गा चय करपाय घे। गा तय तो उस के लिये नहीं है। या घर घर निर्वल बीर निर्वन खैर लोनी मुमि पर रहनेदारा दे।सा ॥०। धन्य दै घर पुरुष बी यद्दीया पर भरेग्ना रायता है छीर उन की अपना जाधार सानता है। दा वह उस वृत्त के ममान होगा की नदी के तीर पर लगा थार उस की जह जल के पास फैली है। से। खब घाम पेता। तब यह उस की न लगेगा दौर उस के पत्ते दरे छने रहेगे थार मुखे के बरम में टर के विषय कुछ चिन्ता न होगी क्यों कि तय भी यद फलता रहेगा॥ र। मन तो सब बन्तुको से पाधिक धोखा देनेदारा ऐ।ता दे बीर इस में यसाध्य रेगा लगा है इस का भेद कीन समस सकता है॥ १०। में यहाबा मन मन की क्ताबता द्वीर क्षांवता हु कि एक गया चन की उस की चाल के अनुसार उस के कामी का फल दूम ११। ली, प्रन्याय से धन घटोरता में। उस शीतर की समान देशता दें स्ना दूसरी चिद्या के दिये पुर पारती की मेथे घैसा घी यर धन उस मनुष्य की ची ठचरता है ॥

१२। इसारा पवित्र स्थान खादि से सबेः स्थान पर रक्या हुआ एवा तेश्रीमव सिदायन है ॥ १३। हे यदीया हे इसारत् के प्राधार जितने तुभ की छोड देते हैं इत सभी की बाजा ट्रहेगी थीर की मुक्त से किर जाते है उन की नाम मुनि ही पर लिये जाएंगी इस लिये कि उन्दें। ने घटते जल के से से यराया का त्याम दिया है ॥ १८ । हे यदीया मुक्ते चंगा कर त्तव में चंगा पूरा मुक्ते यचा तयः में वच्ना वर्गेकि में तेरी ही म्तात करता हूँ॥ १५ । मुन ये मुक्त से महते हैं कि यहाया का यचन कहा रहा यह सभी पूरा दे। कार ॥, १६। घर तू मेरा छाल जानता है कि तेरे पीके चलते हुए में ने उतायली करके चर-याहे का काम नहीं क्रीडा श्रीर न में ने उस खाने-

सदारा लेता फ़्रीर जिस का मन यदीया से फिर वाली निक्पाय विपत्ति की लालसा किई है घरन क्षेत्र में बोलता था से। तुभ पर प्रगट देशता था। १७। से तू मुक्ते न घयरा दे संकट के दिन मेरा गरणस्थान तू छीं दैं॥ १८। दे यदे।वा मेरी आधा ट्टने न दे पर मेरे सतानेहारीं की आशा ट्रंटे मुक्ते विस्मित न दोना पड़े उन्हों की विस्मित दोना पड़े चन **पर विपत्ति डाल थीर उन की चूर चूर कर**॥

१९। यद्यावा ने मुभा से यों कहा कि जाकर सदर फाटक में खढा है। जिस से यहूदा की राजा भीतर यादर श्राया जाया करते हैं बरन यह शतेम् के सब फाटकों में भी खड़ा दी, २०। श्रीर उन से कह दे यष्ट्रदा के राजाकी कीर सब यहूदिया शीर यहश्रलेस् के स्य नियासिया दे सब लागा का इन फाटकी से होकार भीतर जाते है। यहावा का वचन सुना ॥ २९। यद्दीवा ये। कहता दै कि सावधान रद्दी विश्वास के दिन वोाई वाम मत उठा ले लाग्रा थार न काई वाभा यश्यालेम् के फाटकों के भीतर ले आग्री ॥ ३३। फिर वियामदिन खपने खपने घर से भी कोई वाक वाहर मत से जाका क्रीर न किसी रीति का काम काल करे। घरन उस याचा के अनुसार जी ष्प्राधी श्रायु में होए जाता है और खत में वह मूठ में ने तुम्दारे पुरखाओं की दिई थी विश्वामदिन की पवित्र माना करे। ॥ २३ । पर उन्हों ने न ,सुनी श्रीर न कान लगाया पर इस लिये इठ किया कि न सुने थ्रीर ताइना से भी न माने ॥ २८। थ्रीर यदावा की यह वाणी है कि यदि तुम सचमुच मेरी सुना श्रीर विशामदिन इस नगर के फाठकों के भीतर कोई द्याभ न ले प्राप्नी वरन विचासदिन की पवित्र माना थ्रीर चस-में किसी रीति का काम काल न करी, २५। तब ती इस नगर के फाटकी से दीकर दाजद की गट्टी पर विराजमान राजा। रधी श्रीर घोड़ी पर चढ़े दुर हासिमी खीर यहूदा के लेगा बीर यहणलेस के निवासी प्रवेश किया करेरी श्रीर यह नगर सदा से वसा रहेगा ॥ २६ । श्रीर यहूदा की नगरीं से थैं।र यहणलेम् की खास पास से थीर विन्यामीन् के देश से श्रीर नीचे के देश से सीर प्रचाड़ी देश से श्रीर दक्कियन देश से लेगा दोमबलि मेलवाल यञ्चयति ले।यान् श्रीर धन्यवादयति लिये

<sup>(</sup>१) जूस में, प्रापंत्रे न । (२) मूल में, गू ही गेरी स्तुति है।

हुए यहावा के भवन में आया' करेगे ॥ २०। पर यदि तुम मेरी सुनकर विचामदिन की पवित्र न माना पर उस दिन यहणतेम् के फाटकों से वेशक लिये हुए प्रवेश करते रहा तो में यहणतेम् के फाटको में आग लगाकंगा खीर उस से यहणतेम् के महल भी भस्म है। जारंगे खीर वह खाग फिर न युकेगी ॥

श्रिक्त की श्रीर से यह वचन विमेपाइ की पास पहुंचा कि, ३। उठकर कुम्हार के घर का श्रीर वहां में तुमे अपने घचन सुनाकगा॥ ३। से। में कुम्हार के घर गया ते। क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है॥ ४। श्रीर की वासन वह मिट्टी का बनाता था से। विग्रह गया तब उस ने उसी का दूसरा वासन अपनी समभ के अनुसार बना दिया॥

**५। तब यदे। वा का यद वचन मेरे पास पहुंचा** कि, ६। चे दशारल्के घराने यहावा की यह वाशी है कि इस क्रुम्टार की नाई तुम्टारे साथ वया मे भी काम नहीं कर सकता देख जैसा मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती दें बैंसा ही दें इसारल के घराने तुम भी मेरे हाथ में हो ॥ ७। बन में किसी जाति या राज्य के विषय में कड़ू कि उसे उखाईूंगा वा का दूगा वा नाथ करना, द। तव पदि उस जाति के सोग जिस के विषय में ने वह वात कदी दे। वुराई से फिरे तो मैं उस विपत्ति के विषय की मैं ने उन पर डालने की ठाना ही पक्रताजाा॥ १। फिर जय में किसी जाति या राज्य के विषय कहूं कि मे चर्चे बनाजंगा और राष्ट्रमा, १०। तब यदि वे उस काम की करें की मेरे लेखे छुरा है श्रीर मेरी बात न माने तो मै उस कल्याय के विषय जिसे मै ने उन को लिये करने की कहा दी पहलाऊंगा॥ ११। से। प्रवत् क्ष्या के लेशों क्रीर यस्त्रलेस् के मिद्यासियों ने यह कह कि युद्धावा ये कहता है कि मुना में अकारी दानि की युक्ति खीर सुम्दारे विष्ट करपमः कर रहा हू से। तुम अपने अपने खुरे मार्ग से फिरो ग्रीर अपनी अपनी चालचलन सीर काम सुघारा ॥ १२ । वे ता कहते हैं ग्रेसा होने की आशा

नहीं देा सकती दम ता अपनी दी अपनी करपनाओं के अनुसार चलेंगे श्रीर अपने दुरे मन के इठ पर वने रहेगे॥ १३। इस कारण में यदावा या कहता इ कि ग्रान्यकातियों में पूछ कि ऐसी घाते कभी किसी को सुनने मे आई हैं, इस्राएल् की अनुमारी ने की काम किया है उस के सुनने से रींग खड़े घेरते हैं ॥ 98 । वया लयानान् का हिम जी चटान पर से मैदान में बहता पै घन्द हो सकता है यवा यह ठगडा जल का दूर में बदता दै कभी मृखा सकता दै॥ १॥ । मेरी प्रका ता मुक्ते भूल गई दे खीर निकस्मी यस्तुओं के लिये घूप जलाया है सीर उन्हा ने उन के प्राचीन काल के मार्गी में ठीकर दिलाकर उन्दे पगदरिहया थीर घेदडे मार्गी में चलाया दे, १६। कि उन का देश उनह नाए थीर लेशा उरा पर सदा ताली बजाते रहें जा कीई उस के पास से चले सा चिंकत दोगा श्रीर सिर दिलास्मा ॥ १९ । में उन की पुरवाई से उड़ाकर शत्रु के साम्दने से तितर वितर कर दूंगा में उन की विपत्ति की दिन उन की मुद्द नहीं पर पीठ दियाना। ॥

१८। तय ये कएने लगे चले। एम यिमैयाइ के विक्ट युक्तियां करे क्यांकि न यासक के व्यवस्था न चानी से समित न नयी के वचन दूर हो जाएंगी के। प्राप्ती हम उस की कीई यात प्रकटकर उसे नाथ कराएं श्रीर फिर उस की किसी यात पर ध्यान न है।

90 । दे यदे। या मेरी खोर ध्यान दे खोर की लोग मेरे साथ मगहते दे उन की वाते सुन ॥ २० । ध्या भलाई के वहले में धुराई का व्यवहार किया जाए, तू इस बात का स्मरण कर कि मैं उन की भलाई के लिये तेरे साम्दने प्रार्थना करने की खडा हुआ कि तेरी जलजलाइट उन पर से उतर जाह खीर खब उन्हों ने मेरे प्राण लेने के लिये गडदा खोटा है ॥ २९ । इस लिये उन के लड़केबालों की भूख से मरने दे खीरं वे तलवार से कट मेरे खीर उन की

<sup>(</sup>१) मूल में जी परदेशी। (२) मूल में उसह। (३) मूल में खनवने। (४) मूल में हम उस की जीम मारें। (१) मूल में उन्हें तलवार के हारी में तीप दे।

स्त्रिया निर्वेश कीर विध्वा हो जाएं कीर उन के पृष्ठ मरी से मरें छीर जवान खड़ाई में तलवार से मारे जाएं। ३२। जब तू उन पर अधानक दल कहाएगा तब उन के घरों से चिह्नाइट सुनाई दे क्यों को कर्दों ने मेरे लिये गड़दा खोदा छीर मेरे क्योंक उन्दों ने मेरे लिये गड़दा खोदा छीर मेरे क्योंक उन्दों ने मेरे लिये गड़दा खोदा छीर मेरे क्योंक करने की सब युक्तियों जानता है जो वे मेरी मृत्यु के लिये करते है से तू उन के इस अध्मम की कांच जीवजन्तुओं का आहार कर दूंगा। दि । कीर में जीवजन्तुओं का आहार कर दूंगा। दि । कीर में इस वे तेरे देखते ही ठोकर खाकर गिर जाएं तू की ताली बजाएंगी छीर जो कोई इस के पास से चले से आकर उन से इसी प्रकार का व्यव-हार कर।

१र्ट. यहावा ने यों कहा जाकर कुम्हार की बनाई हुई मिट्टी की रक सुराही मोल से थीर प्रजा के पुरनियों में से श्रीर याजकों के पुरनियों में से भी कितनों की साथ सेकर दिन्नोमियों की तराई में उस फाटक के निकट चला जा जहां ठीकरे फेंक दिये जाते हैं और जो वचन में कई उसे वदां प्रचार कर ॥ ३। तू यद कदना कि दे यददा के राजाको थीर यस्य सेम् के सब निवासिया बद्दावा का बचन मुना इसारल का परमेश्वर सेनाग्री का यदीवा ये। कहता है कि मै इस स्थान पर ऐसी विपत्ति डाला चाहता हूं कि को कोई उस का समाचार सुने वह सन्नाटे में आ जाएगा ॥ । ध्योंकि यहा के लेगा ने सुकी त्याग दिया श्रीर इस स्थान की प्रशया कर दिया श्रीर इस में दूसरे देवता छो। की लिये जिन की। न ती वे बानते हैं थे।र न उन के पुरखा वा यहूदा के पुराने राजा जानते घे धूप जलाया और इसे स्थान की निर्देषिं के लोडू से भर दिया है, ५। क्षीर आल् की पूका की कर्च स्थानों की बनाकर ग्रापने लहकेवाले। को वाल को लिये देशम कर दिया यद्यपि इस की याचा में ने कभी न दिई न उस की चर्चा किई न वद कभी मेरे मन मे आया ॥ ई। इस कारण

यह स्थान फिर तीपेत वा हिन्नीमिया की तराई न कदारमा घात ही की तराई कदारमा॥ ७। श्रीर मे इस स्थान में यहूदा भीर यहशलेम् को युक्तियी की निष्फल कर दूंगा थीर उन की उन के प्राया की शत्रुको के द्वाप से तलवार खलवाकर गिरा दूंगा थीर उन की लीयें आकाश के प्रसिपी थीर भूमि के जीवजन्तुको का काहार कर दूंगा ॥ ८ । कीर मे इस नगर की ऐसा सजाड दूंगा कि लीग इसे देख के ताली बनारंगे शार ना कोई इस के पास से चले से। इस की सारी विपत्तियों की कारण चिकत हाता थीर ताली बजारता ॥ १। थीर घिर जाने थीर उस सकेती के समय जिस में उन के प्राय के शत्रु दन की हालींगे में इन्हे इन्हीं के बेटे बेटियाँ का थार एक दूसरे का भी मांस खिला जा। १०। तब तू उस सुराही की। उन मनुष्या के साम्हने जी तेरे यंग जाएंगे ताडु देना ॥ १९ । श्रीर उन से कहना कि मेनाकों का यदीवा यों कइता है कि जिस प्रकार यह मिट्टी का बासन जी ट्रट गया से फिर बनाया न जाएगा इसी प्रकार में इस देश के लेगों की श्रीर इस नगर की तोड़ डालुगा श्रीर तीपेत नाम तराई में इतनी कबरे होंगी की कबर के लिये धार स्थान न रहेगा॥ १२। यदे। यते की यह वार्यो है कि मै इस स्थान थीर इस की रहनेदारी से ऐसा छी काम कष्गा मैं इस नगर को तोपेत के तृत्य बना द्राा ॥ १३ । थीर यदणलेम् के सब घर थीर यद्भावा के राखाओं के भवन जिन की इसों पर याकाण की सारी सेना के लिये धूप जलाया छै।र दूसरे देवताओं से लिये तपावन दिया गया है सा ते।पेत् के बराबर अशुद्ध हो जारंगे।

98। तब यिमेयाच् तियित् चे जदां यद्दावा ने उसे नबूबत करने की भेजा था लैटि बाकर यद्दावा के भवन के बांगन में खडा दुबा थीर सब लेगीं से कहने लगा, १५। इसारल् का परमेव्वर सेनाओं का यद्दावा यें कहता है कि सुना में सब गांवीं समेत इस नगर पर वह सारी विपत्ति लेग में ने इस

<sup>(</sup>१) मूल में उन के कान ससनायेंगे।

उन्हों ने इठ करके मेरे यचन का न माना है।

२०. ज्ञब यिर्मयण्ड् यह नव्रवत कर रहा था तव दम्मेर् का पुत्र पश्हूर् की याजकश्रीर यहावा के मयन का प्रधान रखवाल भा से। सुन रहा था॥ २। से। पग्हूर् ने यिर्मयाह नहीं का सारा और उस काठ में हाल दिया जा यद्वाया के भवन के जपरवार बिन्यामीन के फाटक को पास है॥ ३। फिर विद्यान की पश्चूर् ने यिर्मयाह की काठ में से निकलवाया तब यिमयाइ ने उस स कचा यदे। व तेरा नाम पश्चूर् नहीं माग्रीर्मिस्सा-घीव् रक्खा है ॥ ८ । क्योंकि यदे। वा ने ये। कहा है कि चुन में तुमें तीरे ही लिये थार तेरे सब मित्री को लिये भी भय का कारण ठहराइंगा थार वे अपने श्रृत्रों की तलवार से तेरे देखते ही मर जाएंगे श्रीर में सारे यह दियां की बाबेल् के राजा के बड़ा में ले जाएगा ग्रीर तलवार से मार डालेगा ॥ ५। फिर में इस नगर की सारे धन की खीर इस से की कमार्च थीर इस में को सब धनमाल वस्तुरं थीर यहूदा के राजाश्री का जितना रक्खा हुआ। धन है उस सब की उन की अनुस्री के वश में कर दूंगा थीर वे उस की लूटकर अपना कर लीने श्रीर बायेल् के दाथ से बचाता है। में ले जाएगो॥ ६। खीर वे पश्चूर तू उन सब समेत श्रीर तू अपने उन मित्री अमेल जिन से तू ने मूठी मब्बत किई वाबेल् जाएगा थ्रीर वर्शी मरेगा थ्रीर

वधीं तुमी ग्रीर उन्दे मिट्टी दिई जाएगी॥ सुभा प्रश्रम दी गया मेरी दिन सर हंसी होती है श्रीन सब कोई मुक्त से ठट्टा करते हैं ॥ ८। जब जब में वार्त करता हूं तब तब उपदव दुया उपदव उत्पात

पर डालने की कहा है डाला चाहता हूं क्योंकि इन्ना उत्पात ऐसा चिल्लामा पड़ता है क्योंकि यहाजा का बचन दिन भर मेरे लिये निन्दा श्रीर ठट्टे का कारण होता रहता है। १। श्रीर यदि में कहूं कि में उस की चर्चान कदंगान उस के नाम से वीलूंगा ती मेरे दृदय की रेवी दवा रागी कि काना मेरी घोड़ियों में मड़की दुई खारा है और में अपने की रीकते रीकरी द्वार जाता स्रोर वह नहीं बकता ॥ १० । में ने बहुती के मुंद से खपना खपवाद सुना चारी श्रीर भप दी मप दे मेरे सब जानी पहिचानी जी मेरे ठाकर खाने की बाट जीइते है से। कहते हैं कि उस की दोप बतायो तब इस इन की चर्चा फैला देंगे क्या जानिये वह धीखा खार ते। इम उस पर प्रवल द्वाकर उस से पलटा लेगे॥ १९। पर यद्वीया भयंकर बीर सा है वह मेरे स्ता है इस कार्रण मेरे सतानेहारे प्रवल न होंगे वे ठोकर खाकर गिरंगे वे बुद्धि से काम नहीं फरते से। उन्हें बहुत लजाना पहेगा उन का अनादर चदा बना रहेगा थीर कभी में कर दूंगा थ्रीर बढ़ उन की बन्धुर करके घाबेल् विसर न जारगा॥ १२। थ्रीर दे सेनाथी के घटावा दे धर्मिये। के जांचनेदारे श्रीर मन की जानने-इारे जो पलटा तू उन से लेगा से में देखने पार्क क्योंकि में ने अपना मुक्कद्वमा तेरे कपर हो इ दिया है॥ १३। यहावा के लिये गाया यहावा की स्तुति करे। क्योंकि वह दरिद्र जन की प्राय की कुक्रीमीया

१४। कापित हो बह दिन जिस में में उत्पन्न को तेरे घर मे रहते हैं बन्धु बाई में चला जाएगा हुआ जिस दिन मेरी माता मुम को जनी से धन्य न दे। ॥ १५ । चापित दे। वह जन जिस ने मेरे विता की यह समाचार देकर कि तेरे लड़का उत्पन्न हुशा उम की बहुत आनन्दित किया। १६। उस छ। दे यहीवा तू ने मुक्ते धोखा दिया थीर में जन की दशा उन नगरी की सी दे। जिन्हे यहीवा ने धाया खाया तू मुक्त से बलवन्त है इस से तू ने बिन पहताये का दिया थीर वर्स सबेरे तो चिह्ना-इट बीर दे। यहर की गृह की ससकार सुन पडा करे॥ १७। क्योंकि उस ने मुक्ते गर्भ ही में न सार डासा कि मेरी माता का गर्भ मेरी कवर देशती श्रीर में उसी में सदा प्रमा रहता ॥ १८ । में क्यों चत्यात थीर ग्रोक भीगने थीर प्रपना जीवनकाल नामधराई में काटने की जन्मा

<sup>(</sup>१) मर्थात् चारा ग्रीर भव ही भव ।

२१. यह व्यवन यदीवा की खोर से विर्म-याद की यास उस समय पहुंचा

जब सिद्कियाह् राजा ने उस के पास मरिक्रयाह के पुत्र पश्टूर् श्रीर मासेयाद् यातक के पुत्र सपन्याद् के दाच से यह वादला भेजा कि, २। इमारे लिये यदे।या से पूछ क्योंकि वायेल् का राजा नवकदेसर द्यमारे विवह युद्ध करता है क्या स्नानिये यहावा हम से बापने सय प्राज्यर्णेक्समी के यनुसार ऐसा व्यव-धार करे कि यह इमारे पास से चठ जाए॥ इ। तब विर्मयाद् ने उन से कदा तुम सिद्कियाद् से यों करे। कि, ४। इसाएल् का परमेश्वर यहावा यों कदता दै कि सुना युद्ध के जी दिष्यपार तुम्दारे दाया में दें जिन से तुम वाबेल् के राजा थीर ग्रहरयनाद् के बाहर घेरनेहारे कर्शियों से सड़ते दे। उन की। में लै।टाकर इस नगर के छीच में एकट्टा करूंगा॥ ध । श्रीर मै श्राप सुम्दारे साथ बढाये दुर दाच श्रीर यलवन्त मुखा से ग्रीर काट ग्रीर खलबलाइट ग्रीर यहे क्रोघ में जाकर लहूगा ॥ ६। छीर में क्या मनुष्य क्या पशु इस नगर के सब रहने हारों की मार हालूंगा, वे बड़ी मरी से मर्रो ॥ ७ । खार यहावा की यह थाकी दै कि उस की घी है दे यहूदा की राजा विद्किष्याद् में तुमें शीर तेरे क्रामीचारियों श्रीम लेगों की वरन जी लीग इस नगर में मरी तसयार श्रीर महारी से बचे रहेरी उन की वाचेल् के राजा नष्ट्रऋदेस्सर् श्रीर उन के प्राय के श्रवुषो के वश में बार दूगा थीर छड़ इन की तलकार से मार डालेगा यदं उन पर न ती तरस खाएगा थीर न मुक क्रीमलता करेगान मुक्त दया॥ ८। थीर इस प्रचा के लेगों से यें कद कि यदीया यें कदता दे कि सुने। में तुम्द।रे साम्छने कीवन का उपाय थीर मृत्युका भी उपाय वताता पूर्ण १। जी कीई इस नगर में रहे से तलवार महंगी खै।र मरी से मरेगा पर के। के। ई निकलकर उन कच्दियें के पास के। तुम की घेर रहे हैं भाग काए सा जीता रहेगा

मुख भलाई को लिये नहीं खुराई ही को लिये किया है सा यह खाबेल्को राजा को वश में पह जाएगा ग्रीर यह इस की फुक्रवा देगा॥

११। श्रीर यहूदा के राजजुल के लोगों से कह कि पदीवा का वचन मुना कि, १२। है दाजद के घराने यहावा यां कहता है कि भार भार की न्याय वुकाश्रो श्रीर लुटे हुए की श्रीर करनेहारे के हाथ से जुडाश्रो नहीं ता तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरे कीय की श्राग महकागे श्रीर जलती रहेगी श्रीरकाई उसे हुमा न स्क्रीगा ॥ १३। यहावा की यह वाशो है कि हे तराई में श्रीर समयर देश की चटान में रहनेगरी में तेरे विकह हू तुम ता कहते है। कि हम पर कीन चठाई कर स्क्रीगा श्रीर हमारे वास्थान में कीन पैठ स्क्रीगा पर में तुम्हारे विकह हू ॥ १४। श्रीर यहावा की यह वाशो है कि में तुम्हें दण्ड देका तुम्हारे कामों का पल तुम्हें भुगता- लंगा श्रीर में उस के व्यक्त में श्रीर स्व के उन में श्राग लगालंगा किस से उस की चारों श्रीर सव कुछ भस्म है। जारगा ॥

२२ यहावा ने यो कहा कि यहूदा के राजा की भवन में उत्तर

जाकार यह घचन कद कि, २। दे दाकद की गट्टी पर विराजनेदारे यदूदा के राजा तू अपने कर्म-चारियों थीर अपनी प्रजा के लोगे। समेत जी इन फाटका मे बाया करते हैं यदाया का वचन सुन ॥ ३। यदे। या यों काइता है कि न्याय सीर धर्मा के काम करे। खीर लुटे दुए की खधेर करने हारे के द्वाय से हुड़ाथी थीर परदेशी सीर वपमूर सीर विधवा पर अन्धेर थीर उपद्रव न करे। थीर इस स्थान से निर्देशि का लेड्ड मत बहाओ । ४। श्रीर देखा यदि तुम ऐसा करा ता इस मवन के फाटकी से दोकर दांकद की ग्रही पर विराजनेहारे राजा रधों थीर घोडों पर चके द्वुर अपने अपने क्रामी-थारियों स्त्रीर प्रका समेत प्रवेश किया करेंगे॥ ५। पर यदि तुम इन वातीं की न माना ता यदे। वा की श्रीर उस का प्राच बचेगा। १०। क्योंकि यदीवा यह वाणी है कि में अपनी ही किरिया खाता हू कि की यद याशी है, कि में ने इस नगर की श्रीर अपना । यह भवन उजाड़ देा जाएगा ॥ ६। यहीवा यहूदा

तू मुभे गिलाद् देश थीर लवानान् का शिखर सा देख पसता है पर निश्चय में तुभे बंगल थीर निर्जन नगर वनालंगा ॥ ७ । ग्रीर मे नाम करनेहारी की ष्टियार देकर तेरे विषद्ध भेजूमा वे तेरे सुन्दर देव-दास्त्री की काटकर खारा से कीक देरी ॥ दा श्रीर जाति जाति के लेगा जब इस नगर के पास से निकले तय एक दूसरे से पूर्की कि यदावा ने इस वरे नगर की ऐसी दशा की किई है॥ ९। तव लीग कहेंगे कि इस का कारण यह है कि उन्हें। ने श्रपने परमेश्वर यद्दे।वा की वाचा की तोडकर दूचरे देवताको की दण्डवत् कीर उन की उपासना किई ॥

९०। सरे दुए के लिये मत राख्या उस के लिये विसाप मत करें। जी परदेश चला गया दै उसी के लिये फूट फूटकर राख्या क्योंकि वद लाटकर व्यपनी जन्मभूमि की फिर कभी देखनेन पाएगा॥ १९। क्ये। कि यहूदा के राखा योशिय्याष्ट्का पुत्र श्रह्मूस् को स्रपने पिता योशियाह के स्थान पर राजा हुआ श्रीर इसस्यान से निकल गया उस के विषय यहावा यों काइता चैकि बट फिर यहा लै। टकर न प्राने पारमा ॥ १२ । जिस म्यान मे वद वन्धुया दीकर गया उसी से सर जाएगा थीर इस देश की फिर देखने न पाएगा ॥

से रहता था ॥ १६ । वह इस कारण सुख से रहता | लै।टने न पाएँगे ॥ था कि दीन श्रीर दरिद्र लेगो। का न्याय चुकाता २८। क्या यह पुरुष कीन्याह् सुच्छ सीर टूटा

के राजा के इस भवन के विषय में कहता है कि | या । यहावा की यह वाणी है क्या ऐसा करना मुक्ते जानना नहीं है॥ १०। पर तू क्षेत्रल प्रपना ही लाभ चठाने खैार निर्दायी का खून करने श्रीर जन्धेर श्रीर उपद्रय करने पर मन श्रीर द्रष्टि संगाता है। १८। इस लिये योजिय्याह्की पुत्र यहूदा की राजा यहायाकीम् के विषय यहावा यह करता है कि वैसे साग इस रोति कहकर रेति हैं कि दाय मेरे माई या दाय मेरी यदिन या दाय मेरे प्रमु वा दाय तेरा विभव ऐसा तेरे लिये कीई विलाय न करेगा ॥ १९ । यरन उस की गदरे की नाई मिट्टी दिई जाएगी घट घसीटकार यदणसेम् के फाटकी के बाहर फैंक दिया जाएगा ॥

२०। लवानान् पर चढकर द्वाय द्वाय कर तथ याशान् जाकर उंचे स्वर से चिल्ला फिर श्रवारीम् पहार पर जाकर दाय दाय कर क्योंकि होरे सब यार नाम दे। गये॥ २०। मैं ने तेरे मुख के ममय सुक को चितायाया परतूने कदा कि मे तेरी न सुनूंगी। तेरी यवपन भी से ऐसी यान पड़ी है कि तू मेरी नही मुनती ॥ २२ । तेरे सारे चरवाहे वायु से चडाये जाएंगे श्रीर तेरे यार घन्धुश्राई मे चले जाएंगे निश्चय तू उस समय व्यवनी सारी द्युराई के कारख लिकत दोशी और तेरे मुंद पर वियादी कारशी॥ २३। दे लयाने।न् को रहनेंदारी दे देयदा हमें श्रपना घोंसला बनानेहारी जब तुम की जननेहारी की सी १३। उस पर द्याय की अपने घर की अधर्म पीडें उठे तय तू यपुरी दें। जाएगी ॥ २८। यदेखा से श्रीर अपनी कपराठी कोठिरियों की अन्याय की यह वाशी है कि मेरे जीवन की से चाहे यदे।-से बनवाता है शौर अपने पड़ोची से वेगारी काम याकीम् का पुत्र यहूदाका राजा कोन्याह् मेरे दृष्टिने कराता ख़ीर उस की मलूरी नहीं देता ॥ 98 । छद्द दाष की ख़्रंगूठी भी देता तीभी में उसे उतार जहता है कि में लम्बा चीड़ा घर शीर द्वादार फंडता ॥ २५ । में तुमें तेरे प्राय के खोकियों के दाष कोठा वनवा लूंगा थीर वह खिडिकयां रखवा लेता थार जिन से तू हरता है उन के अर्थात् वावेल के हैं किर वह देवदार की लक्की से पाटा थीर सिन्दूर राजा नवूकदेस्टर् थीर कस्दियों के दाध में कर से रंगा जाता है। १५। तू जो देवदार की लक्की दूगा। २६। थीर में तुमें जननो समेत दूसरे एक के विषय देखादेखी करता है क्या प्रस रीति तेरा देश में जो तुम्दारी जग्मभूमि नदी है फेंक दूगा राज्य बना रहेगा देख तेरा पिता न्याय श्रीर धर्मा श्रीर वहीं तुम मर जाश्रीमें ॥ २०। श्रीर जिस के काम करता था थीर वह खाता पीता थीर मुख देश में वे लै।टने की वड़ी सालमा करते हैं वहां

घुआ यासन है बना यह निकम्मा बरतन है फिर यह यंग्र समेत सनजाने देश में क्यों निकालकर फेंक दिया जाएगा।। २९। है पृषिद्यों हे पृषिद्यों हे पृषिद्यों यहाद्या का खबन सुन ॥ ३०। यहाद्या यें कहता है कि इस पुरुप को निर्धश लिखे। इस का जीवनकाल तो कुशल से न बीतेगा छार इस के बंश में से काई माग्यमान है।कर दाकद को गट्टी पर विराजनेहारा वा यहादियों पर प्रभुता करनेहारा न होगा।।

देश होता को यह वाकी है कि उन व्यवहार पर हाय जो मेरी वराई की भेड वकारियों की नाण बीर तितर वितर करते हैं ॥ २ । इचाएल का परमेश्वर यहीवा अपनी प्रजा के वरानेहारे चरवाही है यो कहता है कि तुम ने जो मेरी भेड वकारियों की मुधि नहीं लिई वरत हमा के वरानेहारे चरवाही के यो कहता है कि तुम ने जो मेरी भेड वकारियों की मुधि नहीं लिई वरत हम को तितर वितर किया और वरव निकाल दिया हम काररा बरीवा की यह वाकों है कि मै तुम्हारे बुरे कामी का दबह दूगा ॥ ३ । और मेरी जो भेड वक्षरियां बची है उन की मै उन सब देशों में से जिन में में ने उन्हें बरवस कर दिया है आप फेर लाकर उन्हों की भेड़ जाला में गकहीं करेंगा है। खार के हमें चरवाहें उदराईगा जो उन्हें चराएगे खीर तब से वे किर न ती हरेगी न विस्तत होगी खीर न उन में से के हमें की जाएगी बरीवा की यही वाकों है ॥

१। यदाया की यह भी या यो है कि मुन रेसे दिन याते हैं कि में दालद के कुल में रक धम्मी पह्नव को स्वाला ग्रीर यह राजा है कर युद्धि से राज्य करेगा ग्रीर प्रपने हैं ग्री में म्याय ग्रीर धर्मी करेगा ॥ ६। उस के दिनों में ग्रूदी लेगा बचे रहेगे और इसागली लेगा निहर धसे रहेंगे और उस का यदाया इसारी धार्मियता नाम रक्त्या जाएगा ॥ १। मुन प्रदेश्या की यह वाशी है कि रेसे दिन शाते हैं जिन में लेगा फिर न कहेंगे कि प्रदेश्या जी हम इसागलियों की मिस देश से हुड़ा ले आया उस के जीवन की सी ॥ ६। वे यही कहेंगे कि प्रदेश्या जी इस इसागल के घराने की उत्तर देश से श्रीर इन

घुआ यासन है बना यह निकासा व्यस्तन है फिर सव देशों से भी जहां उस ने हमें व्यस्त कर दिया यह वंश समेत क्षनजाने देश में क्ष्मों निकालकर फेक हुड़ा से खाया उस के कीवन की दीं कीर वे खपने

र। नविषी को विषय सेरा घृदय भीतर भीतर फटा जाता है मेरी सब हाडिया घरचरातो है यहावा ने जी पवित्र यचन करे हैं उन्हे सुनकर में ऐसे मनुष्य की समान दे। गया हूं जी दाखमधु की नणे में चूर द्दी गया दे। ॥ १० । क्योकि यह देश व्यक्तिचारिये। से भरा ग्रै इस पर गेसा साप यहा है कि यह विलाप कर रहा है वन मं की चराइयां भी सूख गर्इ थीर लाग बड़ी दीड ते। दीडते दे पर खुराई दी की ग्रीर, भ्रीर घीरता ती करते हैं पर फ्रन्याय ची मेर ॥ १९ । क्योंकि नवी ख़ैार याजक दोना भक्तियीन दे। गये आपने भवन में भी में ने उन की युराई पाई है यहावा की यही बाखी है।। १२। इस कारण उन का मार्ग अन्धेरा कीर फिसलदा दे।गा शिष्ठ में वे ठयोलकर गिरा दिये जाएंगे श्रीर यहावा की यद बाणी है कि मैं उन के दण्ड के बरस में उन पर विपत्ति डालूगा ॥ १३-। श्रीमरीन् के नवियो में तो में ने यह मूर्यता देखी घी कि व वाल् के नाम से नयूयत करते खार मेरी प्रजा इसायल ला भटका देते थे॥ १४। पर यख्य सेम् कं नवियों में में ने रेखे काम देखें दें जिन से रीए खड़े हो। जाते हैं यर्थात् व्यभिचार श्रीर पाखरह, छैर वे कुक सिर्मिया को ऐसा दियाय वन्याते है कि ये आपनी व्यवनी द्युराई से नहीं फिरते सद्य निवासी मेरे लेखे में सदोमिया दौर अमेरिया के समान हा गये है। १५। इस कारण सेनाग्रों का यदीवा यक्शलेस् की निविषा की विषय यों कदता है कि सुन में उन की कडुघी घड्नुमं खिलालगा थ्रीर विष पिलालंगा क्यों कि उन के कारण सारे देश में भक्तिहीनता फील ग्राई है ॥

१६ । खेनायो के यदे। या ने तुम से ये। कदा है कि इन निविधा की व्याता की खोर ची तुम से नवूवत करते दें कान मत लगाखी चोकि ये तुम की व्यर्थ

<sup>(</sup>१) मूल में बीर धन की दीड बुरी बीर उन की बीरता नाहक है।

के मुख की नहीं अपने ही मन की वातें करते हैं। १९ । जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं उन से ये नवी सदा फरते रहते है कि यहावा करता है कि तम्दारा कल्याया द्वागा ग्रीर जितने लेगा ग्रपने घठ ची पर चलते हैं उन से ये कहते हैं कि तुम पर कोई विपत्ति न पहेंगी॥ १८। मला कीन यदाया की ग्राप्त सभा में खडा दीकर उस का घचन सुनने श्रीर समभाने पाया वा किस ने ध्यान देकर मेरा वचन मुना है ॥ १९ । मुना यदाया की चलवालाश्ट की ष्पांधी ग्रीर प्रचयह यवगहर चलने लगा है श्रीर उस का कोंका दुष्टें के सिर पर घल से लगेगा॥ २०। थीर कब ले। यदेखा प्रयना काम थीर श्रपनी युक्तियों की पूरी न कर चुके तब ले। उस का काप धान्त न देशा। प्रन्त के दिना में तुम इस वात की भली भाति समक सकीशे॥ २१। ये नयी सेरे विना भेजे दें। ह जाते थे। र थिना मेरे युक्क याचे नष्ट्रवत करने लगते है। २२। ग्रीर यदिये मेरी गुप्त समा मे खड़े दाते ता मेरी प्रका के लेगो। की मेरे वयन सुनाते और वे प्रपनी युरी चाल खार कामीं से फिर जाते॥ २३। यहावा की यह वासी है कि वया में ऐसा परमेश्वर हू जो दूर नहीं निकट ही रहता है। ॥ २४। फिर यहाया की यह वासी है कि क्या कोई ऐसे ग्रुप्त स्थानी में किय सकता चै कि में उसे न देख सकूं क्या स्वर्ग कीर पृश्चियी दोनों मुक्त से परिपूर्ण नहीं दे ॥ २५। में ने इन नवियों की भी वाते सुनी है जी मेरे नाम से यह काइ काइकर भूडी नवूबत करते है कि में ने स्वप्न वेखा है स्वप्न ॥ २६ । जी नवी मूठमूठ नव्यवत करते खीर धपने क्ली मन दी के नवी दे इन के मन में यद वात कव लें समाई रहेगी ॥ २०। जैसा मेरी प्रका के लागों के पुरखा मेरा नाम मूलकर याल् का नाम लेने लगे घे वैंसा ही ग्रव ये नवी उन से ग्रपने ग्रपने स्त्रप्न बता बताकर मेरा नाम विसरवाने चाहते हैं 🛭 २८ । जी किसी नबीने स्वयू देखा दे। ते। बद ष्मे यतार थ्रीर जी किसी ने मेरा ्वचन सुना दे।

द्याते सिखाते हैं ये दर्शन का दावा करके यदीवा | ते। वद मेरा वचन सञ्चाई से मुनाए यहावा की यह वासो है कि कहां भसा सीर कहां रोहा २९। यहेवा को यह भी वागी है कि ग्या मेरा वचन यारा सा नहीं है फिर क्या यह ऐसा हथीडा नहीं की पत्थर की फीड़ हाले॥ ३०। यदे।या की यए बाको है कि सुना जा नवीं मेरे वचन श्रीरा से सुरा चुराकार वालते हैं उन के मै विकद्व ए ॥ ३१। फिर यदे। या की यह भी वाणी है कि का नवी उस की यद वासी दै रेसी कूठी वासी कदकर अपनी अपनी चीम दुलात दें उन के भी में विष्टु हू॥ इर। फिर पराया की यह भी वाणी दै कि का मेरे विना भेने वा मेरी विना श्राचा पाये स्वप्न देखने का कृठा दाघा करके नववत करते है थीर उस का वर्षन करके मेरी प्रजा की मूठे घमषड मे बाकर भरमारी है उन को भी मैं विक्ट्वे हूं ख़ैार उन से मेरी प्रका को सेगों का कुछ लाम न दोगा ॥

इउ। यदि साधारण लेशों में से कोई जन या को ई नवी वा याजक तुम से पृष्टे कि यदाया ने व्या भारी यचन कहा है तो उस से कहना कि ज्या भारी वचन, यदेखा की यद वासी है मे तुम की त्याग दूगा ॥ ३८। श्रीर की नदी वा वाजक वा साधारण मनुष्य यदे।वा का कदा हुना भारी वचन ऐसा कदता रहे उस की घराने समेत में दबह टूंगा ॥ ३५ । से सुम लेगा एक दूसरे से क्रार क्रवने क्रपने भाई से यें पूछना कि यदाया ने क्या उत्तर दिया वा यहावा ने क्या करा है ॥ ३६ । यहावा का कहा हुका भारी घचन ऐसा तुम क्यागे की न कप्तना नहीं तो तुम्दारा ऐसा कदना दी दगढ का कारग चा जाएगा क्योंकि छमारा परमेश्वर सेनायों का यदेश्या जो जीता परमेश्यर है इस के यचन तुम लोगों ने मोड़ दिये हैं॥ ३०। से तू नवी से यां पूक कि यद्देश्या ने तुमे क्या उत्तर दिया वा यद्देश्या ने क्या कदा दे॥ इट। यदि तुम यदीया का कदा हुन्ना भारी वचन ऐशा ही कदेंगों ते। यहावा का यह वचन मुने। कि मे ने ते। तुम्हारे पास कदला भेजा है कि यद्दीया का कदा हुया भारी वचन रेसा पारी की न कदमा पर तुम यह कदते दी रहते दे। कि

<sup>(</sup>१) मूल में देखने बीर मुनने।

यक्षेत्रा का कचा हुआ भारी वचन॥ ३९। इस कारण |देश में वा मिस्र में रह गये हैं हो ह द्गा॥ ९। श्रीर मुना मे तुम की विलक्षल मूलगा थार तुम की थार इस नगर की जा में ने तुम्दारे पुरखायों की धीर तुम को भी दिया दे त्यागकर अपने साम्दने से दूर कर द्या ॥ १० । श्रीर में ऐसा कच्या कि तुम्हारी नामधराई स्रोर खनादर यदा यना रहेगा स्रोर कभी विसर न खाएगा ॥

२४ ज्ञव यायेल् का राजा नव्यकदेस्सर् यद्दीयाकीम् के पुत्र यद्दा के राजा यफ्रान्याए की बीर यहुदा के दाकिमां श्रीर लाहारी श्रीर श्रीर कारीगरी का बन्धुर करके यह-श्रतेम ने घायेल् की ले गया उस की पीके यदावा ने सक्त को प्राप्त सन्दिर की सास्दने रक्को हुए खजीरी के दो होकरे दिसाये ॥ २। एक होकरे से ती पहिले पकी से खच्छे खच्छे खंडीर घे थार इसरे टाकरे में यहत निकासी खंजीर चे घरन वे रेसे निकासी चे कि साने के ये। व न चे ॥ ५। फिर यदावा ने मुक्त से पूका है विभैयाए तुकी बचा देख पहता है में ने कहा श्रंबीर का श्रंबीर शब्हे है से ता बहुत ही शब्हे हैं पर जी निकम्मे धें सी बहुत ही निकम्मे हैं बरन रेंचे निकामे है कि खाने के याग्य नहीं दे। ४। तब यहे। या का यह यचन मेरे पास पहुचा कि. ५। इसारल का प्रतिकार पद्मावा यो कहता है कि जैसे प्रच्छे खबीरी की धैसे ही में यह दी धन्धुओं की जिन्दें में ने इस स्थान से कसृदियों की देश में भेज टिया पै देखकर प्रस्त्र हुंगा॥ ६। श्रीर में उन पर कृषादृष्टि रक्ख्या थीर उन की इस देश में लै।टा ले कार्क्जा चार उन्हें नाम न करंगा पर वनार्क्जा थै। व च्याह न हार्नुगा पर लगावे रक्ष्रुगा ॥ ० । थ्रीर में उन का ऐसा मन कर दूंगा कि छ मुमे जानेंगे कि मे यद्दाया टू खीर वे मेरी प्रजा ठदरेंगे बीर मे उन का परमेख्द ठएक्या क्योंकि वे मेरी श्रीर सारे मन से फिरोरे ॥ द। ग्रीर कैसे निकमने श्रजीर निकामी दीने के कारण खाये नहीं जाते उसी प्रकार से में यहूदा की राजा सिद्धियाह थी।र उस के दाकिमी कीर यस हुए यदशसीमधी की जी दस

मेरे क्लोड़ने के कारण व पृष्टियों के राज्य राज्य में मारे मारे फिरते हुए दु.ख भागते रहेंगे खार जितने स्थानी में में उन्हें घरवंस कर दूगा उन सभी में बे नामधराई थै।र हृष्टान्त थै।र चोप का विषय देशो ॥ ९०। धीर में उन में तलबार चला जेगा श्रीर महंगी थीर मरी फैलाजंगा श्रीर छन्त से वे इस देश से से को मै ने उन की पुरखाओं की श्रीर उन की दिया मिट जाएंगे ॥

२५. श्रीशियाह् के पुत्र यहूदा के राजा यहायाकीम् के राज्य की चै। घे घर हमें जी बाबेल की राजा नव-कदेखर के राज्य का पहिला यर या यदीवा का जा वचन यिर्मयाद् नवी के पास पहुंचा सा यद है॥ ३। से। यिमयाह नयी ने उसी वचन के अनुसार सव यहदियों थीर यहशतेम् की सव निवासियों से कदा कि, ३। थाले। नुके पुत्र यहदा के राजा योशियाह के राज्य के तेरहवें वरस से सेकर ग्राज के दिन से प्रधात तेईस वरस से यहावा का वचन मेरे पास पहुंचता याया है थीर मे तो उसे बड़े यव के साथ तुम से कहता आया हू पर तुम ने उसे नदी सुना ॥ ४ । श्रीर यहावा तुम्हारे पास अपने सारे दास नवियों की। भी यह कहने की। बड़े यह से भेजता आया दै पर तुम ने न तो सुना न कान लगाया है, पा वे ऐसा कहते आये हैं कि अपनी क्षपनी ख़री चाल छै।र स्नपने स्नपने ख़रे कामें से फिरा तव जो देश यदावा ने प्राचीन काल से सुन्दारे पितरी की थीर तुम की भी सदा के लिये दिया है उस पर वसे रहने पायोगी॥ ६। यौर दूसरे देवताओं की पीके दीकर उन की उपायना थीर उन की दयह-वत मत करा थार न अपनी वनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुक्ते रिस दिलाको तय मे तुम्हारी कुछ छानि न कब्गा ॥ ७ । यह सुनने पर भी तुम ने मेरी नहीं मानी वरन खपनी बनाई हुई वस्तुओं के द्वारा मुक्ते रिस दिलाते आये है। जिस से तुम्हारी हानि ही है। (१) मृज् में तसकी उठकर।

सेनाक्षा का यहावा यां कहता है कि तुम ने की मेरे वचन नहीं माने, ९। इस लिये सुना में चत्तर में रहने-द्वारे सब सुलें की बुलाकगा थे।र ग्रवने दास वाबेल् को राजा नव्यकदेस्सर् की व्यवचा भेजूंगा थै।र उन सभी की इस देश खीर इस के निवासिया के विकृत और इस के आस पास की सब जातिया के विरुद्ध भी ले ष्रासंगा थै।र इन सब देशों की मै सत्यानाथ करके ऐसा चनाडूगा कि लाग इन्हें देखकर ताली वजाएंगे वरन ये सदा उन्नहें हो रहेगे यदावा की यही वाणी है।। १०। थीर में ऐसा करना कि इन में न तो हर्ष थीर ष्यानन्द का भव्द सुन पहेगा थीर न दुस्हे वा दुस्तिन का थीर न चक्की का भी शब्द सुन पहेगा थार न इन मे दिया जलेगा॥ १९। श्रीर सारी सातिया का यह देश चलाड़ ही उलाड देशा थ्रीर ये सव जातियां सत्तर वरस ले। वावेल् के राजा के थाधीन रहेगी। १२। श्रीर यहावा की यह वासी है कि चब सत्तर ब्रास बीत चुर्क तब मै बायेल के राजा श्रीर उस जाति के लोगी श्रीर कर्वेंदिया के देश के सव निवासियों के। प्रधर्म का दर्ब द्राा थीर उस देश की सदा के लिये उलाइ दूंगा॥ १३। क्षीर में उस देश में श्रपने वे सब बचन जो में ने उस के विषय से कहे हैं और जितने बचन पिर्मयाह ने सारी जातियों के विषद्ध नवूबत करके पुस्तक में लिखे हैं पूरे कर्दगा॥ १८। श्रीर बहुत सी जातिया की लाग कीर बड़े बड़े राजा उन से भी अपनी सेवा कराएंगे थीर मे उन को उन की करनी का फल भुगताङंगा।

१५। इसारल् को परमेश्वर यहे। वा ने सुका से यी कहा कि मेरे हाथ से इस जलजलाइट के दाखमधु का कटोरा लेकर उन सब जातियों को पिला दें जिन की पास में तुमों भेजता हू॥ १६। थ्रीर वे पीकर उस तलवार को कारण जा में उन को बीच चलाकगा लड़खडारंगे थ्रीर बावले द्वा जारंगे ॥ १० । से मे ने यद्दे। वा के इष्य से वद कटोरा लेकर उन सव कार्तियों की पिला दिया जिन की पास यहावानी मुम्मे भेज दिया॥ १८ । अर्थात् यद्यसेम् ख्रीर यटूदा के थीर नगरीं के निर्वासियों की कीर उन के

सकती है यहावा की यही वाणी है॥ द। इस लिये | राजाणी श्रीर द्वाकिमी की पिताया कि उन का देश उवाइ देएं ग्रीर लेगा ताली बनाएं ग्रीर उस की उपमा देकर खाप दिया करें जैसा ग्राजकल रोता है। १९। ग्रीर मिछ के राजा फिरीन ग्रीर उस के कर्मचारिया श्रीर दाकिमां श्रीर सारी प्रजा की. २०। श्रीर सब देशाले मनुष्यों की जातियों की थीर कर देश के सब राजाको की कौर पलिश्तियो के देश के सब राजाकों की श्रीर श्राक्तीन श्रजा थीर स्क्रीन के थीर अश्दीद की यर्चे हुए सीगी का, २१। थार रदीमिया माश्राविया थीर श्रमी-नियों की, २२। श्रीर सेार् के सारे राजाग्री की थीर सीदे।न् के सब राजाकी की कीर समुद्र पार के देशे। के राजाग्री की, २३। फिर ददानिये। तेमाइयो थीर योजया का थीर जितने अपने गाल के बाली की मुद्दा डालते दे उन सभी की भी, २४। भीर श्राय के सय राजाया की थीर जगल से रहनेहारे दे। गते मनुष्यों के सब राजाकी की, २५। स्रीर जिसी रतास् क्षार मादै के सब राजाकी की। २६। श्रीर क्या निकट क्या दूर के उत्तर दिया के सब राजाओं का एक सा पिलाया निदान धरती मर पर रहनेहारे जगत के राज्ये। के सय लेगों की ने विलाया ग्रीर दन सब के पीछे शेशक्ष के राजा की भी पीना पड़ेगा।

२०। तू उन से यह कद कि सेनाग्रे। का यदाया चे। इ.च.एन् का परमेख्वर है ये। कहता है कि पीश्रे। थीर मतवाले हा थीर छांट करा थीर ग्रिर पड़े। थीर फिर कभी न उठे। यद उस तलवार के कारज ये द्वागा जा में तुम्हारे वीच चलाऊंगा ॥ २८। श्रीर यदि वे तेरे दाय से यद कटोरा लेकर यीने की नकारे ते। उन से कदना सेनाग्रीं का यदावा ये। कहता है कि तुम की निश्चय पीना पड़ेगा॥ २९। देखे। जी नगर मेरा कदलाता है में पहिले उसी में विपत्ति डालने लगूगा फिर क्या तुम लाग निर्दीय ठइरके बचे। में तुम तो निर्देश ठइरके न वचारी क्योंकि मै पृथिवी के सब रहनेदारे। पर तलवार चलाने पर हूं सेनाकी की यहात्रा की यही वार्यो है ॥ ३०। इतनी वाते नवूवत की रीति उन

<sup>(</sup>१) प्रमुगाम है कि यह बाबेलु का स्क नान है।

से करकर यह भी कहना कि पहाया कपर से गरबेगा ग्रीर शपने उसी पवित्र धाम में से प्रपना शव्य सुनारगा यह प्रपनी चराई के स्थान के विरुद्ध यल से गरबेगा, यह पृथिवी के सारे नियासियों के विरुद्ध भी दाख सताडनेदारों की नाई सलकारेगा। स्था पृथियी की केर सें भी केलाइल द्देगा क्योंकि सब जातियों से यदीवा का मुकट्टमा है यह सारे मनुष्यों से वादविवाद करेगा थीर दुष्टों की वह सलवार के वश में कर देगा।

३२। येनाची का यदावा या कदता दे कि सुना वियत्ति एक चाति से दूसरी चाति में फैलेगी बीर यही बांधी पृष्टियी की है।र से उठेगी ॥ इइ । उस समय यदीया के मारे दुखीं की लेखि पृथिवी की रक कार से दूसरी कार ले। यही रहारी उन के लिये कोई राने पोंटनेदारा न रहेगा थीर उन की लेखें नता घटोरी वारंगी न कबरी में रक्यी बारंगी वे मुमिक जपर खाद की नाई यही रहेगी॥ ३८। हैं चरवादे। द्वाय दाय करे। ग्रीर चिल्लाग्री दे वल-यना मेठे। थैंगर यक्षरी राख मे लोटो खोकि तुम्दारे वध देनि के दिन ब्रा चुके दे बीर में तुम की मन-भाक वस्तन की नाई चत्यानाय कद्या ॥ ३५ । उस समय न तो चरवादे। के भागने के लिये कोई स्थान रहेगा ग्रीर न वलवन्त मेळे ग्रीर वकरे भागने पाण्गी ॥ इदं । चरवारी की चिल्लाइट ग्रीर बलवन्त मेठीं भार वकरीं के मिमियाने का ग्रव्द गुन पहता दे क्योंकि यहावा उन की चराई की नाम करता है। ३९। श्रीर यहे।या के काप भडकने के कारण शांति के स्थान नाण हे। खारगे खिन घासम्यानी में श्रव गांति है ये नाग्र हा लाएंगे॥ ३८। युत्रा सिंह की नाई यह भाषने ठैार के। क्वाडकर निकलता है क्वोंकि ग्रंधेर करनेदारी तलवार थीर इस के भड़के दूर कीप के कारत उन का देश उजाइ दे। गया ॥

**२६. यो** शियाह् के पुत्र यहूदा के राज्ञा यहीयाकी स् के

राज्य को ग्रारंभ मं यदे। या की ग्रीर से यद वचन पहुचा कि, २। यदे। या का का को कि यदे। या के

। भवन के श्रांगन से खंडा दीकर यहूदा के सब नगरीं के लेगों के साम्हने जा यहावा के भवन मे दग्ड-वत् करने की आएं ये वचन कद दें जिन के विषय उन से कदने की आचा में तुओं देता हू उन में से क्षीई वचन रख मत हो हु॥ ३। वया जानिये वे सुनकर ख़पनी ख़पनी ख़ुरी चाल से फिर थीर मे उन की उस दानि से जी उन की लूरे कामीं की कारग करने की कल्पना करता हू पक्रतासंगा ॥ ४। से तू उन से कछ यद्दीवा यो कदता है कि यदि तुम मेरी अनकार मेरी व्यवस्था के यनुसार जी में ने तुम की। मुनवा दिई हैं। न चला, ध्। श्रीर न मेरे दास नवियों के वचनें पर कान धरी जिन्हें में तुम्हारे यास बहा यव करके भेजता खावा हूं पर तुम ने उन की नधी धुनी, ६। ता मैं इस भवन की घीला को समान उजाद कर दूंगा श्रीर इस नगर की ऐसा सत्यानाण कर दूंगा कि पृष्टियी की सारी चातियों की लीग उस की उपमा देविकर साम दिया करेंगे। o। जय यिर्मयाद ये वचन यदावा के भवन में कद रदा था तब यानक थीर नबी थीर सब साधारत स्रोग सुन रहे थे॥ ८। धार सब विर्मयाह सब सुरु जिस के सारी प्रजा से कहने की आजा यहावा ने दिई घी कद चुका तब याजकों खीर नविया खीर सय साधारण लोगों ने यह कहकर उस की पकड़ लिया कि निश्चय तेरा प्रामाद कह दोगा ॥ । तू ने यद्याया की नाम से ख्यों यद नव्यवत कि ई कि यह भवन योला के समान उनाइ है। जाएगा थीर यद नगर ऐसा चलहेगा कि इस में कोई न रह जाएगा । इतना कदकर सघ साधारण लेगो। ने यद्दावा के सवन से विमेवाद् के विक्त भीड़ लगाई।

१०। यद वाते सुनकर यहूदा के दाकिम राजा के भवन से पदीवा के भवन में चढ़ गये थीर उस के नये फाटक में बैठ गये॥ १९। तब याजकों थीर निविधे ने दाकिमी श्रीर सब लेगों से कदा यही मनुष्य प्राथवराड के येग्य दे क्योंकि इस ने इस नगर के विक्ष ऐसी नव्यवत कि ई कि जिसे तुम

<sup>(</sup>१) मूल में तुम्हारे साम्हने रक्खी है। (२) मूस में तहके सठके।

भी श्रपने कानों से सुन चुकी दे। । १२ । तब पिर्म-याद ने सब दाकिमों और सब लेगों से कदा जे। वचन तुम ने सुने हैं सा यहावा ही ने मुक्ते इस भधन थ्रीर इस नगर के विकृत नवधत की रीति कहने के लिये भेज दिया है ॥ १३ । से प्राप्त प्राप्त चाल चलन खार खपने काम मुधारा खार खपने परमेश्वर यद्दीवा की वात माना तव यदीवा उस विपत्ति के विपय में जिस की चर्चा उस ने तम से किई है पक्रताएगा ॥ १८ । देखा में तुम्हारे यश मे इं जो कुछ तुम्हारे खेखे में भला खार ठीक है। सेर्इ मेरे साथ करी ॥ १५। यह निश्चय खाना कि यदि तुम मुक्ते मार डाले। तो अपने की ग्रीर इउ नगर थीर इन के निवासियों की निर्दीप के खनी बनाक्रोगे वर्षीक उचतुच यद्याचा ने मुक्ते तुन्दारे पास ये सब बचन सुनाने के लिये भेजा है। १६। तव द्वाकिमों ख्रीर सब साग्रा ने यानका खार नवियों से कहा यह मनुष्य प्रायादयंड के ये। य नही वर्षेक्ति उस ने दमारे परमेश्वर यद्दावा के नाम से इस से कटा है॥ १०। स्रीर देश के पुरनियों में से कितनाने चठकर प्रका की चारी मण्डली से कहा॥ १८। यहूदा के राजा हिल्कियाह के दिनों ने मीरसेतों मीकायाद् नव्यवत करता या सा उस ने यहूदा की सारे लोगों में कदा सेनाओं का परीवा यों कहता है कि सिध्योन् जीतकर खेत बनाया जारमा थीर यहशलेम् डीइ ही डीइ दे। बारमा थीर भवनवाला पर्वत वनवाला स्थान दे। **कारगा<sup>९</sup>॥** पर । या गहुदा को राजा दिल् किया ट्ने वा किसी यहूदी ने उस की कहीं मरवा डाला क्या उस राजा ने यहे। या का भय न माना श्रीर उस से विनती न किर्क थीर तब यद्दावा ने जी विपत्ति उन पर हालने की कहा था उस के विषय क्या बह न पकताया। येसा अपके इस थपने प्रायों की बड़ी द्वानि फ़ॉरोरी॥ २०। फिर श्रमापाद् का पुत्र करिय्याद् ज्ञाम किर्यत्यारीम् का एक पुरुष यद्दे।वा के नाम से भव्रवत करता था स्रोर उस ने भी इस मार थीर इस देश के विक्र ठीक ऐसी ही नव्यत

(१) मूछ में ग्रीर सबन का पर्वंत ग्रारव्य के कने स्थान।

किई जैसी यिर्मयाह् ने सभी किई है ॥ २९ । स्रीर जय यहे। याकी स्वार स्वार स्वार देश की स्वार देश स्वार स्वार में स्वार हाकि में ने उस के स्वार स्वार स्वार में उसे मरवा डालने का यह किया स्वार करियाह् यह सुनकर डर के सारे सिख में भाग गया ॥ २२ । से। यहे। याकी स्राजा ने सिस में लेगा भें जे स्वर्धात् सक्योर् के पुत्र रल्नातान् की कितने स्वार पुरुषों स्मेत सिस में भेजा ॥ २३ । स्वार से करियाह् की मिस से निकालकर यहोयाकी स्राजा के पास ले साय स्वार उस ने उसे तलवार से मरवाकर उस की लेगा की साथार से ने उसे तलवार से मरवाकर उस की लेगा की साथार से स्वार से स्वर्ध में स्वर्ध का सहारा करने लगा स्वार यह लोगे। के वस में मार डालने की

२७. ये। शियाह के पुत्र यष्ट्रदा के राजा यशियाकी स्'के

रास्य के बार्म में यदावा की ख्रीर से यद वसन विमेवाह् के पास पहुचा कि, ३। वन्धन थै।र जूर यनवाकर अपनी गर्दन पर रख ॥ ३। तब उन्हें एदे। स् बीर माळाव् कीर बाग्मान् छीर चेार् कार सीदीन् की राक्षाणों के पास उन दूते। को घाय भेजना जा यहूदाको राजा सिद्क्षियाँ हुको पाच यक्य सेम मे थाये है। ह। थीर उन की उन के स्वामियों की लिये यद्य करकर खाद्मा देना कि द्वराएल् का परमेश्यर सेनाओं का यहे। द्या यो कदता है कि स्रापने स्वापने स्वामी से यें। कहा कि, ५। पृष्यियो की ग्रीर पृष्यित्री पर के मनुष्ये। श्रीर पशुक्षे। की थपनी बड़ी शक्ति श्रीर वठाई दुई मुका से में ने वनाया श्रीर जिस किसी की मैं चाइता दूं उसी की मैं उन्दें दिया करता हूं। ६। से। अर्थ में ने ये सब देश थापने दास यावेल् के राजा नवूजस्नेस्सर् को आप दे दिये हैं ग्रीर मैदान के जीवजन्तुओं की भी में ने उसे दिया है कि वे उस को काधीन रहें। । ग्रीर ये सब जातियां उस की ग्रीर उस की पीके उस की बेटे ग्रीर

<sup>(</sup>१) जाम पष्टता है कि यहायाकी नृकी सन्ती सिद्कियाह्
सनमा पास्यि ।

पात के प्रधीन तय लें रहेंगी जब की उस के भी देश का दिन न या ले यीर बहुत सी जातिया ग्रीर वह यह राजा उस से प्रपनी सेत्रा कराशंगे॥ दा सो जो जाति या राज्य घायेल् को राजा नयूकद्नेस्टर् के प्रधीन न दे। श्रीर उस का सूत्रा प्रपनी गर्दन पर न से से उस जाति की में सलवार महंगी थार मरी का दण्ड तब का देता रद्गा जय लों उस की उस की छाथ की द्वारा न मिटा दू यहे।या की यही वाकी है॥ र । से तुम लेगा बापने नवियों थार भावी कहनेहारी थार स्वप्न देखने-द्यारी थार ठानचा थार तायिका की सार चित्त मत लगाया ने। तुम से कदते दें कि तुम का वाबेन् के राजा के अधीन दीना न पहेगा ॥ १०। क्योंकि वे तुम से भूठी नयूयत करते हैं जिस से तुम अपने व्यपने देशों से दूर दें। खास्रो स्त्रीर में स्नाप तुम की दूर करके नार्य कर दूं ॥ ११ । पर की काति वायेल् के राजा का झूया योषनी गर्डन पर लेकर उस के प्रधीन रहे उस की मैं उसी के देश में रहने दूंगा बीर यह उस में रोती करती हुई बसी रहेगी बहें बा की यदी वाकी दे ॥

१२। भीर यष्ट्रदाको राजा चिद्कियाद् से भी में ने गेसी सब बात कहीं कि व्यवनी प्रजा समेत तू यायेल् के राजा का जूबा प्रवनी गर्दन पर ले शीर नम के भार उस की प्रजा के यधीन रहकर जीता रद ॥ ९६। जय यहाया ने उस जाति के विषय में की यायेल की राजा की श्रधीन न दे। यद कदा दै कि यह तलवार सहगी ग्रीर मरी से नाथ द्यागी से। फिर तू ग्रावनी प्रका समेत ख्यी मरना चारता है॥ १८। जो नयी तुमा से कदते हैं कि तुम की यायेज के राजा के प्रधीन दे। जाना न पढेगा उन को मत सुन क्ये। कि व तुक से कूठी नव्यम करते हैं। १५। परावा की यह वाली है कि मै ने उन्तर नहीं भेजा है मेरे नाम से भूठी नहू-वत करते है और इस का फल यही है। गा कि मे सुभ की देश से निकाल दूंगा खीर तू उन निविधी समेत की तुम्ह से नव्यवत करते हैं नाथ है। सारमा ॥

मैं ने कदा यद्दीवायी कदता है कि तुम्हारे जी नवी तुम से यह नव्रवत करते हैं कि यहावा के भवन के पात्र अब शीघ्र ही बाबेल् से लै।टा दिये जाएंगे उन के घचनीं की खोर कान मत घरी क्यीं कि वे तुम से भूठी नवूयत करते हैं। १०। **इन की मत** भुना बाधेल् को राजा के अधीन देशकर थीर सेवा करके जीते रही यह नगर क्यी उजाइ ही जार ॥ १८ । श्रीर यदि वे नवी भी हो श्रीर यहावा का यचन उन के पास हो ती वे सेनाओं के यहावा से विनती करे कि जी पात्र यदे। वा के भवन में थै।र यद्दरा की राजा की भवन में श्रीर यक्शलेम् में रह गर्ये हैं से बाबेल न जाने पाएं ॥ १९ । सेनाश्री का यदाचा यो कहता है कि जो खंभे थार पीतल का गंगाल बीर पाये क्षीर बीर पात्र इस नगर मे रध गये हैं, २०। जिन्दे बाबेल् का राजा नवूकद्ने-स्तर् इस समय न ले गया जव यह यह।याकीम् के पुत्र यहदा के राजा यक्तीन्याइ की थ्रीर यहदा थ्रीर यदग्रसेम् के सब कुलीनी को बंधुत्रा करके यस-ग्रलेम् से घावेल् को ले गया, २१। चा पात्र यदीवा की भवन में श्रीर यहूदा की राजा की भवन में श्रीर यस्थलेस् में रद गयें दे उन के विषय इसारल्का परमेश्वर सेनायों का यदीवा यें। कदता है कि, २२। वे भी वाबेल् मे पहुचाये आशंगे श्रीर जब लें। मै उन की सुधि न लूंतव सी वहीं रहेंगे थार तब मै उन्दे री श्राकर इस स्थान में फिर रदालंगा यदे। या की यदी वाणी है।

२८. फिर उसी बास के क्यांत यहूदा के राजा सिद्कियाद के राज्य के चै। ये बरस के पाचवें महीने में प्राज्य का पुत्र दनन्याष् ची शिवीन् का एक नबी घा उस ने मुक्त से यदावा के भवन में याजकी श्रीर सब लेगी के सास्टने कदा, २। इवारल् का परमेख्य सेनाग्री का यदीवा यो करता है कि मै ने वावेल् के राजा की जूर की तीड़ डाला दे॥ ३। यदीया की मयन के जितने पात्र बाबेल् का राजा नवूकद्नेस्सर् इस १६। फिर याजकी थीर साधारण लेगो से भी स्थान से उठाकर वार्यन् ले गया उन्दें में दें। वरस के भीतर फिर इसी स्थान में से आर्जगा ॥ १ । श्रीर यहूदा का राजा यहीयाकीम् का पुत्र यक्तीन्याद् श्रीर सब यहदी वधुर जी वावेल् की गये दें उन की भी मै इस स्थान में फोर से बाइंगा क्योंकि मै ने बाबेल् की राजा के ज़र की तीए दिया है यहावा की यही वाणी है ॥ ५ । विमेवाइ नवी ने इनन्याइ नवी से यानको थार उन सब लोगो के साम्दने नी यहाबा को मवन से खरे हुए ये कहा, ६। आमेन् यरे।वा ऐसा ही करे जे। वार्त तू ने नव्यवत करके करी दें कि यद्दीया के भवन के पात्र ग्रीर सब बन्ध्र बाबेल् से इस स्थान में फिर थाएंगे उन्दे यहावा पूरा करे। श तीभी मेरा यह वचन सुन जो मै तुमें बीर सव सोगों की लग्न सुनाता हूं॥ द। जो नवी प्राचीन काल से मेरे ग्रीर तेरे पाँचले देाते ग्राये ये उन्दां ने ता बदुत से देशां श्रीर वहे वहे राज्या के विकत युद्ध छै।र विपत्ति छै।र मरी के विषय में नवूबत किई घो ॥ ९ । जो नवी कुणल के विषय में नवूबत करे जब उस का व्यवन पूरा दे। तब ही उस नबी के विषय निश्चय दे। जाएगा कि यह सचमुच यदेग्या का भेका हुआ है ॥ १०। तय दनन्याद् नयी ने उस ज़ूर की जा विमयाध्नवी की गर्दन पर घा उतारके ताड़ दिया॥ १९ । स्त्रीर धनन्याध् ने सव लोगो के साम्द्रने कहा यदीवा ये। यहता है कि इसी प्रकार से मैं पूरे दें। घरस को भीतर वायेल् के राजा नयूकद्नेस्सर् के जूर की सय जातिया की गर्दन पर से स्तारको ती ह दूंगा। तब यिमेयार् नवी चला गया ॥ १२। जल इनन्याद् नवी ने यिर्मपाद् नधी की गर्दन पर से जूबा चतारके ती ह दिया चस को पीछे यद्दीवा का यद वचन विर्मयाद् को पास पहुचा कि, १३। जाकर इनन्याह् से यद्य कर कि यहावा यें कहता है कि तू ने काठ का जूया तो ती ह विया पर ऐसा करके तू ने उस की सन्ती

पहेगा थार मैदान के कीवलन्तु भी में उस के वशकर देता हूं॥ १५ । से गिर्मयास् नदी ने दनन्यास् नदी से यह भी कहा है इनन्याह् सुन यदीवा ने तुओं नही भेजा तू ने इन सोगी की फूठ पर भरीसा दिया है। १६। इस लिये यदीवा तुम से यो कहता है कि सुन में तुक्त की पृष्टियी के जपर से उठा दूगा दशी वरस में तू मरेगा क्योंकि तू ने यहावा की क्रीर से फिरने की वातें क्यी हैं। इस वसन की श्रनुसार इनन्याइ उसी घरस के सातवं मदीने मे मर गया ॥

र्ट. यिर्मयाह नवी ने इस माम्य की पत्री उन पुरनिया सार नवियों थीर साधारण ले।गों के पास मेजी थी जा वन्धुकी मे से वर्वे थे। उन की नयूकद्नेस्सर् यह-णलेम् से वाबेल् को ले गया था ॥ रे। यह पत्री सब भेनी गई जब यक्नान्याद् राजा थ्रीर राजमाता थीर खाते थीर बहूटा थार बस्यलेम् के दाकिम भीर ले। हार प्रादि कारीगर यदशलेम् से चले गये ॥ ३। यह पत्री श्रापान् के पुत्र रुलासा खीर छिरिकयाइ की पुत्र ग्रामयीष्ट्यो द्वाच भेनी गई जिन्छे यहूदा का राजा सिद्कियाध् यायेल् के राजा नवूकद्नेस्सर् के पास बाबेल् की भेजता था ॥ । जितने लोगी की मे ने यच्यलेम्से यंधुश्रा कराकर यायेल् में पहुंचया दिया उन सभी वे इसारल् का परमेश्वर सेनाओं का यदीया थे। कदता है कि, ५। घर बनाकर उन में वस जाया और वारियां लगाकर उन के फल खायो।। ६। व्याद करके बेटे वेटियां सन्माश्रो थैर श्रपने वेटों के सिये स्त्रियां बरा और श्रपनी बेटिया पुरुषा की व्याद दी कि वे भी वेटे वेटियां जनें श्रीर वहां घटा नहीं वक्ते जायो। । थीर जिस नगर से में ने तुम की वधुया कराके भेज दिया है उस के कुशल का यस लोचे क, अप्या वना लिया है। १८। स्थोकि इसा- किया करी खीर उस के दित के लिये यदीया से एल् का परमेश्वर येनाओं का यहावा या कहता प्रार्थना किया करे। क्योंकि उस के कुशल रहने से है कि में इन सब जातिया की गर्दन पर लांदे का तुम भी कुशल के साथ रक्षाग्रे॥ ८। इसागल का जूका रखता हूं कि बाबेल के राजा नवूकद्नेस्सर परमेश्वर सेनाफों का यद्याया तुम से यें। कदता है के श्रधीन रहें थै।र इन की उस के श्रधीन देशना कि सुम्टारे की नवी थीर मार्थी कटनेहारे सुम्टारे

बीच में हैं से तुम की घटकाने न पाएं और जी | कीर ताली बजाराी श्रीर उन की नामधराई करेंगे स्त्रपू वे तुम्हारे निमित्त देखते है उन की थ्रोर कान मत घरे।। १। क्योंकि वे मेरे नाम से तुम को कुठी नव्यत सुनाते दें मुक्त यदीवा की यह वासी दे कि मै ने उन्हें नहीं भेजा॥ १०। यहावा यां कहता है कि यावेल् के उत्तर वरस पूरे होने पर में तुम्हारी मुधि लूंगा थार प्रपना यह मनभावना वचन कि मे सुम्हें इस स्थान में फेर लेखाडंगा पूरा करंगा ॥१९। क्योंकि परीवा की पर वाणी है कि ना करपनार मे मुद्धारे विषय करता हूं उन्हें मे जानता हू कि वे हानि की नही कुशल ही की है कि जन्त में तुम्हारी आशा पूरी करंगा । १२। उस समय तुम मुभ की पुकारेगो भार बाकर मुक्त से प्रार्थना करोगे खीर में तुम्हारी हुनूँगा ॥ १३। धीर सुम मुक्ते ठूंड़े। शे थीर पास्री ग भी क्योंकि तुम अपने मारे मन से मरे पास आखीरी॥ १८। स्रीर यदेश्या की यह वाशी है कि मै तुम की मिलूगा थ्रीर बन्धुयार्थ से लै।टा ले याजगा थ्रीर तुम की उन यथ जातियां धीर स्थाना से से जिन मे मैं ने तुम की घरछस कर दिया दे एक ट्वा करके इस स्थान में फोर ले खालगा सदा से में ने तुम्हे यन्धुत्रा कराके निकाल दिया है यहे वा की यही यांगी दे ॥ १५ । तुम ते। कहते है। कि यहावा ने इमारे लिये यायेल में नयी प्रगट किये है ॥ १६। पर की राखा दाऊद की गृही पर विराधमान है थार का सारी प्रजा इस नगर में रहती है अर्थात् तुम्दारे के। भाई तुम्दारे स्ता वन्ध्रुयाई में नहीं गये चन सभी के विषय सेनाग्री का यदीवा यह कहता दै कि, १९। सुमा में उन के यीच तलवार चलाकगा भार सहंगी कहंगा ग्रीर मरी फैलालगा ग्रीर उन्हे रेंसे घिनीने ग्रंबीरीं के सरीखे कदंगा की निकम्मे दोने के कारण दाये नहीं जाते॥ १८। थै।र मे त्तलवार मदंगी भार मरी लिये दुए उन का पीका करंगा और ऐशा करंगा, कि वे पृथियों के राज्य राज्य में मारे मारे फिरेंग्रे ग्रीर उन सब खातिया में बिन के घीच में उन्दे वरवस कर दूंगा उन की रेमं दशा कदंगा कि लेगा उन्हें देखकर चिकत हेगी (1) मूल ने तुन्हें प्रस्तफल प्रार प्राया देने की।

थीर उन की उपमा देकर खाप दिया करेगे॥ १९ । यहावा की यह वाणी है कि यह इस की वदले में दे। गांकि के। वचन में ने ध्रपने दास नवियों के द्वारा उम के पास वड़ा यव करके कहला भेजे है उन को उन्हा ने नहीं सुना यहीवा की यही वागी है।

२०। से हे सारे बंधुको चिन्ह में ने यरकलेम् से वायेल् का भेजा है तुम उस का यह यचन सुना॥ २९। कोलायार् का पुत्र यहाव् थीर माधेयाह् का पुत्र धिद्कियाह् जो मेरे नाम से तुम की भूठी नवूवत मुनाते दे उन के विषय दखाएल् का परमें प्रवर मेना श्री का यदे। या वे कहता है कि सुना से उन की यावेल् के राजा नवूकद्रेस्तर् के द्वाय में कर दूगा गौर वह उन की तुम्हारे साम्द्रने मार डालेगा ॥ २२। क्षीर सव यहूदी वंधुर जी वावेल् मे रहते है से। उन की उपमा देकर यह खाप दिया करेगे कि यहावा तुभी चिद्कियाद् श्रीर प्रदाय के समान करे जिन्हें वावेल् के राजा ने खारा में भून डाला ॥ २३। इस का कारण यह है कि उन्हा ने इस्राएलियों में मूक्ता के काम किये यार्थात् पराई स्त्रियों के साथ व्यमि-चार किया थीर मेरी बिन बाजा पाये मेरे नाम स कुठे वचन करे थार इस का जानने हारा थार साकी में प्राप ही हूं यदेगवा की यदी वाणी है।

28 । थ्रीर नेदेलामी शमायाद् से तू यह कह कि, = । इद्यारल् के परमेश्वर यहात्रा ने यों कहा है कि इस लिये कि तू ने यदशलेस् के सब रहनेहारी थीर सब यासकी की मुनाने के लिये मासेयाह की पुत्र सपन्याध् याजक के नाम पर अपने ही नाम की इस थाशय की पत्री भेजी कि, २६'। यदीया ने जी यहोपादा यासका को स्थान पर तुमे यासक ठरूरा दिया कि तू यदीवा के सवन में रखवाल दीकर जितने वहां पागलपन करते स्नीर नधी वन वैठते है उन्हें काठ में ठीके थैं।र उन के गरे में लेकि के पट्टे हाले॥ २०। से विर्मयाष्ट् ग्रनाताती जा तुम्हारा नवी यन बैठा है उस की तूनेकों नहीं घुड़का॥ २८। उस ने ते। इस लेगों। के पास वावेल् में यह जहला

<sup>(</sup>१) मूल में तहकी चटके।

घर वनाकर उन में बसे। फीर वारियां लगाकर उन के फल खाग्री। १९ । यह पत्री सपन्याइ याजक ने विर्मयाष्ट्र नवी की पढ़ सुनाई ॥ ५० । तब यद्दीवा का यह बचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि, ३१। सब बंधुकों के पास यह कहला भेज कि यहावा नेहेलामी श्रमायाह के विषय या कहता है कि शमायाइ ने जो मेरे विना भेजे तुम से नव्यत किई थीर तुम की भूठ पर भरीसा दिलाया है, ३२। इस लिये यहावा यों कहता है कि युना में उस नेह-लामी शमायाइ श्रीर उस के वंश की दग्छ दिया चाइता हू इस के घर में से कोई इन प्रजाओं मे न रह जाएगा ॥ ३३। थीर सा भलाई में खपनी प्रका की करनेवाला हूं उस की वह देखने न पाएगा क्योंकि उस ने यदीया से फिरने की वात कही हैं यद्दीवा की यही वाशी है।

३०. सहीवा का की ववन विसंवाह के पान पहुचा की यह है, २। इ खारल्का परमेश्बर यहावा तुक से येा कदता है कि को घवन में ने तुम से कहे हैं उन सभी की पुस्तक से लिख दे॥ इ.। क्यों कि यद्याचा की यह वासी है कि ऐसे दिन थाते दै कि मे श्रपनी द्रसाएली ग्रीर यहूदी प्रका की वन्धुयाई वे लीटा लूगा ग्रीर जी देश में ने उन के पितरी की दिया था उस में चन्दे फेर ले श्राक्षंगा श्रीर वे फिर उस के श्रीधकारी है। ग्रे विकास का यही वसन है।

8। जो वचन यहोवा ने इसाएलियों स्नीर यटू-दियों के विषय कहे थे के वे ई ॥ ५। यहावा यो कहता है कि घरघरा देनेहारा ग्रव्द सुनाई दे रहा देखा क्या पुरुष भी कहीं जनता है फिर क्या कारण है कि सब गुरुष जननेद्वारी की नाई अपनी अपनी कमर अपने हाथों से दक्षाये छुए देख पडते हैं श्रीर सब की मुख फीकी देश की देश गये देश छ।

भेबा है कि ब्युकाई तो बहुत काल लो रहेगी से। का समय ते। होगा पर घट उस से भी हुसाया जारमा ॥ द । श्रीर सेनायो के यदाया की यह वाणो है कि उस दिन में उस का रक्का पुत्रा जूका तुम्हारी गर्दन पर से तोड़ दूगा कार तुम्हारे बन्धने। की टुक्के २ कर डालूंगा थ्रीर परदेशी फिर उन से अपनी सेवा न कराने पाँगी ॥ ९। पर वे सपन परमेश्वर यहोवा श्रीर श्रपने राजा दाजद की सेवा करेंगे लिस की मै उन का राज्य करने की नीलये ठहराजंगा ॥ १०। से। है मेरे दास याकुछ तुभ से यदे। वा को यह वाणी है कि मत हर छै। र है द्वाएक् विस्मित न दे। क्योंकि मैं दूर देश से तुमी थीर तीरे बंश की बन्धुयार्ड की देश से हुदा ले बादंगा से पाकूय लै।ठकर चैन सार सुख से रहेगा बीर कीई उस की हराने न पाएगा ॥ ११ । यहाला की यह बार्खी है कि में तुम्हारा उद्वार करने के लिये तुम्हारे स्मा हूं से। में उन सब जातिया का जिन में मैं ने तुम्हें तितर वितर किया देखना कर डालूगा पर तुम्हारा धन्त न करंगा तुम्हारी ताडुना मे विचार करके कदंगा और तुम्हें किसी प्रकार से निर्देश न ठदराजंगा॥

पर । यदीया यें कहता है कि तेरे दुः स का की दे उपाय नहीं खार तेरी चाट काठन है। १३। तेरा मुक्कट्टमा लड़ने के लिये कोई नहीं सेरा घाव बांधने के लिये न पट्टी न सरदम है ॥ 98 । तेरे सद्य यार तुमें मूल गये वे तुम्हारी सुधि नहीं लेते क्योंकि तेरे बड़े बाधर्मा खार भारी पापा को कारण में ने शबु वनकर तुमे मारा, में ने क्रूर वनकर ताडना दिई । १५। तू अपने घाव के मारे क्यों चिल्लाती है तेरी पीड़ा का कोई उपाय नहीं तेरे बड़े ग्रधर्मा और भारी पापों के कारण में ने तुम से ऐसा व्यवहार किया है शान्ति नहीं सब ही होता है ॥ ६। पूछी तो श्रीर है ॥ १६। पर जितने तुमे खस्र खाये लेते हैं सी खाप खाये जाएंगे थीर तेरे देखी जाय सब के सब वन्धुयाई में जारंगे थार, तेरे लूटनेहारे भाष लुटेंगे थार खितने तेरा धन होनते हैं उन का धन में किनवार्स्ता। १०। यहामा की यह वासी है कि द्दाय द्वाय वह दिन क्या ही मारी द्देशा उस के मैं तेरा इलाज करके तेरे घाठों की चंशा करंगा समान थीर की के दिन नहीं यह यासूत्र के संकट तिरा नाम धोंकपाई हुई पड़ा है बीर लोग

कहते हैं कि वह तो सिय्यान् है उस की चिन्ता दिसाएकी कुमारी कन्या में तुक्ते फिर बसाऊंगा वहां कीन करें।

१८। यहावा कहता है कि मैं याक्ष के तंबू बन्धुश्राई से लाटाता हूं और उस की घरा पर दया करोा श्रीर नगर अपने ही डीह पर फिर असेगा श्रीर राजभवन पहिली रीति के अनुसार बस जाएगा॥ १९। स्रीर घटा से धन्य कहने थार सानन्द करने का शब्द सन पहेगा थै।र में उन का विभव बढ़ा-कंगा वे घोड़े न होंगे॥ २०। फिर उन के लडके-वाले प्राचीन काल के समान है। है और इन की मगडली मेरे साम्द्रने स्थिर रहेगी स्नार जितने उन पर अन्धेर करते हैं उन की मै दग्ड दूंगा॥ २९। श्रीर उन का मदा पुषप उन्हीं में से देशों। श्रीर उन पर जो प्रभुता करेगा से उन्हीं में से उत्यन देशा कीर मे उसे जपने समीप वुलाकता श्रीर घट मेरे समीप बा भी जाएगा क्योंकि कीन है जो अपने जीव पर खेला है यहावा की यही वासी है।। २२। उस समय तुम मेरी प्रजा ठइरीगे थार मे तुम्हारा परमेश्वर ठड्डांगा ॥

३३। यद्दीया की बलबलाइट की आंधी चलती है यह स्रति प्रचडड आंधी है यह दुष्टों के सिर पर यल से लगेगी। २४। जब ला यद्दीवा अपना काम न कर चुकी श्रीर स्रपनी युक्तियों की पूरी न कर चुके तत्र ली उस का भड़का हुआ कीप शान्त न होगा। सन्त के दिनों में तुम इस बात की समभ सकेगो।

३१ - जन दिनों में में सारे इसाएली कुली का परमेश्वर ठटका। श्रीर व मेरी प्रजा ठटरों। यहावा की यही वासी है ॥ २। यदोवा ये। कहता है कि जा प्रजा तलवार से बच निकली जंगल में उन पर अनुग्रह दुआ में इसाएल की विशाम देने के लिये तैयार हुआ। ॥

३। यहावा ने मुभी दूर से दर्शन देकर कदा है कि में तुभा से सदा प्रेम रखता खाया हू इस कारण मैं ने तुभी करणा करकी खींच लिया है॥ 8। है

त फिर सिंगार करके डफ बजाने लगेगी थै।र खानन्द करनेहारे। के बीच में नाचती हुई निक्तलेगी ॥ ५। तु श्रीस्रीन के पहाड़ी पर दाख की बारियां फिर लगाएगी थै।र से। उन्दे लगाएगे से। उन के फल भी खाने पाएंगे। । ६। क्योंकि ऐसा दिन आएगा जिस में रप्रेम् को पहाड़ी देश में को पहरुए पुकारेगे कि उठे। इस अपने परमेश्वर यहावा के पास सिय्यान की जाएं ॥ ७। क्योंकि यहीवा यों कहता है कि याकव की श्रेष्ट जाति के कारण श्रानन्द से जयजयकार करे। फिर जर्ने ग्रब्द से स्तुति करें। श्रीर कहा कि हे यहावा अपनी प्रजा इसारल के कुटे हुए लोगी का भी उद्घार कर ॥ ८। में उन की उत्तर देश से ले षाक्या और पृथियी की होर होर से रकट्टे करंगा जार उन के बीच अन्धे लंगडे गर्भवती श्रीर जनने-हारी स्त्रियां भी आएंगी, बढी मगडली यहां लै।ट बारगी॥ १। वे बांसू वदाते दुर बारंगे कीर गिड्गिड्ति हुए मुभ में पहुचाये जाएंगे थार में उन्हे नदियों के किनारे किनारे से श्रीर ऐसे चैरस मार्ग में ले पालगा कि वे ठाकर न खाने पाएंगे क्यों कि में इसारल् का पिता हू स्रीर रप्रेम् मेरा जेठा है।

प्रा है जाति जाति के लोगों यहावा का वचन मुने। खीर दूर दूर के द्वीपों में भी इस का प्रचार करें। कही कि जिस ने इसारिलयों की तितर खितर किया था से ई उन्हें रक हो भी करेंगा थीर उन की रेसी रक्षा करेंगा जैसी चरवाहा अपने भुगड़ की करता है। पर । यहावा ने याकूब की हुड़ा लिया थीर उस यानु के पंजे से की उस से श्रीधक चलवन्त है छुटकारा दिया है। पर । से वे सिग्येंन् की चीटो पर आकर जयजयकार करेंगे थीर अनाज नया दाखमधु टटका तिल थीर भेड़ बकारियों थीर गांय बैली के बच्चे थादि उत्तम उत्तम दान यहों या से पाने के लिये तांता वांधकर चलोंगे थीर उन का जीव सीची हुई बारी के समान बनेगा थीर वे फिर कभी उदास न होंगे। पर । उस समय उन में

<sup>(1)</sup> मूल में न फिरेगा। (२) मूल में चल्गा।

<sup>(</sup>१) मूल में साधारण भी ठहरारगे : (२) मूल में महामद की नाई बहेंगे।

श्रीर वर्ड एक स्म श्रानन्द करेरी क्योंकि मै उन के शोक कें। दूर करके उन्हे आनन्दित कद्या और शांति दूगा और दुख के छदले छानन्द दूगा॥ १८। छीर में यासकों को चिकनी चस्तुओं से प्रति तृप्त कदंगा वरन मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से सन्तुष्ट द्वागी यहोवा की यही वागी है।

१५। यदे। या यह भी कहता है कि सुन रामा नगर में घिलाप श्रीर विलक विलक रेाने का शब्द सुनने में आता है राहेल् अपने लडकों के लिये रा रहीं है थीर खपने लक्की के कारण शात नही दाती वयोकि वे जाते रहे॥ १६। से। यद्दावा यां कहता है कि राने पीटने श्रीर श्रांसू बदाने से चक जा क्याकि तेरे परिश्रम का फल मिलनैवाला है श्रीर वे शत्रुखी के देश से लीट आरंगे॥ १०। यहावा की यह वासी है कि भन्त मे तेरी खाशा पूरी होगी तेरे वंश के लोग खपने देश में लाट आएगे॥ १८। निश्चय में ने एप्रेंस् की ये बार्ते कडकर विलयते सुना है कि तू ने मेरी ताड़ना किई थीर मेरी ताहना ऐसे वहने की सी हुई जी निकाला न गया दे। पर अव तू मुक्ते फेर तव मै फिदंगा क्यों कि तूमेरा परमेश्वर है। १९। मैं फिर जाने की पीके पक्रताया ग्रीर सिखाये जाने के पीके काती पीटी पुराने पापें। के। से।चक्तर में लोक्जित धुमा थै।र मेरे मुद्द पर सियादी हा गर्ने॥ २०। क्या स्प्रैस् मेरा प्रिय मुत्र नहीं दै वया वह मेरा दुलारा लड़का नहीं है सब जब में उस के विषद्ध बाते करता हू तव तव मुमे उस का रमरण खाता है इस लिये मेरा मन उस की कारण भर काता है थीर में निश्चय उस पर दया कस्ता। यदीया की यही वासी है।

२१। हे इराएली कुमारी जिस राजमार्ग से तू गर्इ थी उसी में खभे श्रीर दगडे खड़े कर ग्रीर श्रापने इन नगरीं में लैंग्ट प्राने पर मन लगा॥ २२। हे चंग छोडनेद्वारी कन्या तू कव लें। इधर उधर फिरती रहेगी यहेखा की सा एक नई सृष्टि पृथियी पर प्रगाठ देशां। खर्षात् नारी पुरुष की घेर लेगी॥

२३ ! इछारल् का परमेक्टर सेनाकी का यदे। या या कहता है कि जल में यहूदी बन्धुकी की

की कुमारियां नाचती हुई शानन्द करेगी श्रीर जवान । उन के देश के नगरे। में लीटाऊंगा तव उन में यह बाशीर्वाद फिर दिया जाएगा कि है धर्मीमरे वास-स्थान दे पवित्र पर्वत यदीवा तुभी ग्राशीय दे ॥ २४। श्रीर यहदा थीर उस के सब नगरीं के लेगा थीर किसान बीर चरवादें भी उस में रुक्ट्टे वसेंगे ॥ २५। सीर में ने **घके हुए लोगो का जीव तु**प्त किया श्रीर चदास लेगों के जीव की भर दिया है।

२६। इस पर मे जाग उठा ग्रीर देखा ग्रीर मेरी नीन्द मुम्हे मीठी लगी॥

२०। सुन यदावा की यह वागी है कि ऐसे दिन क्षाते हैं जिन में में इसारल् श्रीर बहूदा की घरानें। के लढकेवाले ग्रीर पशु दोना की वहुत वडाकगा ॥ २८ । श्रीर जिस प्रकार से में सेाच सेाचकर सन की ग्रिराता थार ढाता थार नाग करता थार काट डालता थ्रीर सत्यानाथ ही करता था उसी प्रकार से मै यब सेव सोचकर उन को रोषूगा थीर बढ़ा-क्या यदीया की यदी वाणी है। र । उन दिनें। वे फिर न करेगे कि जंगली दाख साइ ते। पुरखा लेगों ने पर दात खट्टे हो गये है उन के यंश के ॥ ३०। क्योंकि की कोई जगकी दाख सार उसी के दात खट्टे हो जाएंगे दर एक मनुष्य अपने दी अपने ष्रधर्म के कारण मारा जाएगा ॥

३९। फिर यहावा की यह भी वागी है कि सुन रेसे दिन थाते टै कि मै इस्ताएल् श्रीर यहूदा के घरानी से नई वाचा वार्धूगा॥ ३२। वह उस वाचा के बमान न देशों के में ने उन के पुरस्ताओं से उस समय बांघी घी जब मै उन का हाथ पक्र इकर उन्हें मिस देश से निकाल लाया क्योंकि यदापि मे उन का पाति दुखा ती।भी उन्हों ने मेरी बह वाचा ते ही ॥ ३३। यहीवा की यह वाकी है कि जो वाचा में उन दिनों को पीक्टे इसाएल् के घराने से बांधूंगा से। यह है कि मै अपनी व्यवस्था उन के मन में समवाऊंगा थ्रीर उन के दृदय पर लिखूगा थ्रीर मे

<sup>(</sup>१) मूल में वचन। मूल में धवन। (२) मूल में घूम घूमकर मुगड के घरानेहारे। (३) मूल में घराना में मनुष्य का बील चीर यगुका बीज बीछगा। (४) मुस में जाग जागकर !

३८ । श्रीर तब से उन्हें फिर एक दूसरे से यह कहना न पड़ेगा कि यहावा का चान सीखी क्योंकि यहावा की यह वाणी है कि होटे से लेकर वहे ली वे सब के सब मेरा चान रक्खेंगे क्योंकि से उन का अधर्म क्षमा कथंगा थीर उन का पाप फिर स्मरण न कहाा ॥ ३५ । जिस ने दिन की प्रकाश देने की लिय मुर्प्य को श्रीर रात को प्रकाश देने के लिये चन्द्रमा ग्रीर तारागय के निवम ठद्दराये श्रीर समुद्र की रकालता थीर उस की सहरों की गरसाता है थीर जिस का नाम सेनाओं का यहावा है से ई यहावा यों कहता है कि, इई। जब वे नियम मेरे साम्हने ये टल जाएं तथ ही यह हा यकेगा कि इसारल् का वंश मेरे लेखे एक जाति ठहरने से सदा के लिये कूट जाए ॥ इ०। यद्दीवा या भी कहता है कि जब जपर से प्राकाश सापा जार थीर नीचे से पृथियो की नेव खोद खोदकर पाई जाए तब हो में इस्रारल के सारे वंश के सब पापा के कारण उन से हाथ उठावजा ॥ ३८। सुन यदीवा की यह वासी है कि ऐसे दिन खाते हैं कि जिन में यह नगर इननेल् के गुम्मट से लेकर कीने के फाटक लें यदीवा के लिये बनाया जाएगा। इर । श्रीर मापने की रस्सी फिर व्यागी बढ्कार सीधी गारेव पदाडी लीं श्रीर वहा से घ्रमकर ग्रीष्मा की पहुचेगी ॥ ४० । धीर लोधों और राख की चारी तराई छीर विद्धान नाले सो जितने खेत हैं और घोडों के पूरवी फाटक को कोने लें जितनी भूमि दै सा सब यद्दावा के लिये पवित्र ठहरेगी वह नगर सदा लें फिर कभी न तो गिराया थीर न काया सारगा ॥

३२. यहूदा के राजा विद्विणाद के राज्य की दसवें वरस में जी नव्कादेस्सर् के राज्य का अठारहवां वरस था यदीवा की स्त्रोर से यह खचन विर्मेवाइ की यास पहुचा। २। उस समय बाबील् की राजा की सेनाने यस-शलेम् को घेर लिया था थीर यिमयाह नधी यहूदा

उन का परमेश्वर ठष्टकंगा थीर घें मेरी प्रजा ठइरेगे ॥ | गया था ॥ ३ । क्यांकि यहूदा के राजा चिद्कियाह ने यह काइकार उसे कीट किया कि त ऐसी नव्यवत क्यों करता है कि यहावा यों कहता है कि सुने। मे यह नगर बाबेल् को राजा को वश में कर दूंगा ने। वह इस की ले लेगा, ४। श्रीर यहूदा की राजा चिद्कियाइ कर्वदियों के हाथ से न वचेगा वह बाबेल् के राजा के वश में श्रवश्य ही पंडेगा श्रीर वह थीर वावेल् का राजा ग्रापस मे ग्राम्हने साम्दने वाते करेगे थैं।र उन की चार खार्ख होंगी, ५। थैं।र वह सिद्कियाइ की वाबेल में ले जाएगा श्रीर यदे। वा की यह वाशी है कि जब लो मै उस की सुधि न जूं तब लों वह वहीं रहेगा से तुम लेगा कर्मियों से लड़ा ता लड़ा पर तुम्हारे लड़ने से कुछ बन न पड़ेगा ॥

**६।** श्रीर यिर्मयाङ् ने कर्डा ≱यक्षेत्रा का वचन मेरे पास पहुंचा कि, १। सुन श्रह्मम् का पुत्र दन-मेल् जा तेरा चचेरा भाई है सा तेरे पास यह कइने की। आने पर है कि मेरा जी खेत अना-तीत् में है से मोल ले क्योंकि उसे मोल लेकर कुडाने का व्यधिकार तेरा हो है ॥ ८। से। यहाबा के कहे के अनुसार मेरा चचेरा माई इनमेल् पहरे के शांगन में मेरे पाम आकर कहने लगा मेरा जा खेत विन्यामीन् देश के खनातीत् में है सा मोल से क्योंकि उस को स्थामी दीने और उस की छुडा लेने का श्राधिकार तेरा ही है से। तू उसे मेाल ले। तब में ने जान जिया कि यह यहे। या का वचन या ॥ १। सो मैं ने उस बानातीत् के खेत की अपने चरीरे भाई इनमेल्से माल लिया थीर उस का दाम चांदी के सत्तरह श्रेकेल् तै।लकर दिये ॥ १० । श्रीर में ने दस्तावेज में दस्तखत थीर मोहर है। जाने पर गवाहीं के साम्हने यह चांदी कांटे में तालकर उसे दिया॥ १९। तब मोल लेने की दोना दस्तायें जिन में सब गर्ते लिखी हुई घीं थीर जिन में से एक पर मोद्दर थी खीर दूसरी खुली थी उन्हें लेकर में ने, १३। अपने चचेरे भाई इनमेल् के खैार उन गवादी के साम्हने जिन्हों ने दस्ताविज मे दस्तखत किया के राजा के पहरे के भवन के आंग्रन में कैद किया था थीर उन सब यह दियों के साम्हने भी जी पटरे

को श्रांगन में बैठे हुए घे नेरियाद् के पुत्र बास्क् हू ने उन की अरने की श्राचा दिई घी उस में से को जो मध्सेयाध् का पोता था सेांप दिया॥ १३। तब मै ने उन के साम्हने बाह्क की यह आचा दिई कि, १४। इष्ठाएल् के परमैश्वर सेनायों के यद्देश्या ने यों कहा कि जिस पर मोद्दर किई हुई है ग्रीर जा खुली दुई है माल जेने की दक्तायें जा को लेकर मिट्टी के वर्तन में रख इस लिये कि य घडुत दिन लें घनी रहें ॥ १५ । क्योंकि इसाम्ल् का पामेश्वर चेनाश्री का यद्दीया यें कहता है कि इस देश में घर थीर रात थीर दाख की घारियां फिर माल लिई खाएंगी ॥

९६। जब मै ने माल सेने की घट दस्तायेज नेरियाट् के पुत्र बास्क् के दाय से दिई उस के पीछ में ने यदे। वा से यह प्रार्थना किई कि, १९। कहा प्रभु यदीवा तू ने ते। यह सामर्क्य ग्रीर वढाई हुई मुका से खाकाश खार पृथियी का बनाया खार तेरे लिये को ई काम कठिन नहीं है।। १८। तू इसारी पर करुणा करता रहता थीर पितरी के वधर्म का वदला उन को पीके उन की वंश की लेगो। की देता है। तूती वह महान् श्रीर पराक्रमी ईश्वर है जिस का नाम सेनायों का यदीवा है॥ १९। तू वहा युक्ति करनेद्वारा ग्रीर सामर्थी काम करनेद्वारा है तेरी दृष्टि मनुष्यें की सारी चालचलन पर लगी रइसी है श्रीर तूरक एक की उस की चालचलन थीर करनी का फल भुगताता है। २०। तू ने मिछ देश में चिन्द श्रीर चमत्कार किये श्रीर श्राज लों इसारितयों वरन सारे मनुष्या के बीच करता शाया है ग्रीर इस माति तू ने अपना ऐसा नाम किया है को खाज के दिन सें। यना दै॥ २०। खैार तू खरनी प्रवा इसारल् की मिस देश में से चिन्हीं सीर चमत्कारीं श्रीर वली दाय क्रार वकाई दुई मुका से वरे भयानक कामे। के द्वारा निकाल लाया॥ २२। फिर तूने यह देश जिस के देने की तूने उन के पितरों से किरिया खाई घो ग्रीर जिस में दूध ग्रीर मधु की धाराएं बहती हैं उन्हें दिया ॥ २३ । थीर वे बाकर इस के बाधिकारी हुए तीभी तेरी नहीं मानी ग्रीर न तेरी व्यवस्था पर चले वरन जी कुछ

उन्दें। ने क्रुक भी नहीं किया इस कारण तूने उन पर यद सारी विपनि हाली दे॥ २४। यव इन धुमें की देख वे लाग इस नगर के ले लेने के लिये था गये हैं थीर यह नगर तलवार महंगी हैं रा मरी के कारण इन चके दुए कस्दिया के वश में किया गया है श्रीर की तूने कहा था की श्रय पूरा हुन्ना थीर तू इसे देखता भी है॥ २५। तै। भी है प्रभु यदेग्या तू ने मुक्त से कदा दे कि गयाद युलाकर उस योत की मोल से पर यह नगर वामदिया के वश में कर दिया गया है॥

२६ । तय यद्येश्या का यट वचन विर्मेषाद् की पास पहुंचा कि, २०। में तो सरी प्राचियी का परमें क्यर यद्याचा पू क्या की ई काम मेरे लिये कठिन है ॥ २८ । हा यहाया या कहता है कि देख में यह नगर कस्दिये। खाँर धायेल के राजा नवूकद्रेस्पर् के घण में कर देने पर हूं से। वद इस की ले लेगा ॥ २८ । ग्रीर की कस्दी देस नगर से युद्ध कर रधे दे वे याकर इस में याता लगाकर फूक देंगे थीर जिन घरों की कतीं पर उन्दें। ने वाल् के लिये धूप चलाकर थार दूमरे देवतायां का तपा-वन देकर मुक्ते रिस दिलाई है वे घर जला दिये वारंगे॥ ३०। क्योंकि इसारल् स्रीर यष्ट्रदा के। काम मुन्ने द्युरा लगता है घटी लड़कपन से करते बाये हैं कीर इसारली ब्रापनी बनाई हुई बक्तुकी से मुभ की रिस ही रिस दिलाते थाये है। इर । यहे। या की यद वासी है कि यद नगर जब से बसा तब से याज के दिन ला मेरे काप थार खलजलाइट के महकने का कारय हुन्ना है से। अब में इस की। व्यपने साम्हने से इस कारण दूर कार्याा, इर। कि द्रवाएल् ग्रीर यहूदा अपने राजांग्री दानिमी याजकी थीर नांवयी समेत क्या यहूदा देश के क्या यहशलेस् के निवासी सब के सब बुराई पर बुराई करके मुक को रिस दिलाते आये हैं॥ इह। उन्हाने तो मेरी क्षीर सुद्द नहीं पीठ ही फेरी दे में उन्हें बड़े यव से

<sup>(</sup>१) मूल में तरके उठकर।

**E03** 

सिखाता आया हूं पर उन्हों ने मेरी शिका नहीं मानी ॥ ३८। बरन की मबन मेरा कहावता है उस में भी उन्हों ने अपनी घिनौनी वस्तुरं स्थापन करके उसे अशुद्ध किया है ॥ ३५। और उन्हों ने हिन्ता-मियों की तराई में वाल् के उंचे उंचे स्थान बनाकर अपने बेटे वेटियों को मोलेक् के लिये होम किये जिस की आहा में ने कभी नहीं दिई और न यह बात कभी मेरे मन में आई कि ऐसा घिनौना काम किया जार जिस से यहूदी लोग पाप में फंसें॥

इई। पर अब इसारल् का परमेश्वर यहावा इस नगर के विषय जिसे तुम लेगा तलवार महंगी शैार मरी के द्वारा वावेल के राजा के वश में पका हुआ कहते है। यो कहता है कि, ३०। युना मै उन की उन सब देशों से जिनमें में कीप ग्रीर जलजलाइट ग्रीर वहें क्रोध में प्राक्तर उन्दे वरवस कर दूंगा लै।टा ले प्राक्तर इसी नगर में एकट्टे क्यांगा और निहर करके बसा दंगा॥ ३८। थ्रीर वे मेरी प्रजा ठहरेंगे खीर मे उन का परमेख्वर ठइबंगा॥ ३९ । बीर में उन का एक ही मन और रक ही चाल कर दूंगा कि वे बदा मेरा भय मानते रहें जिस से उन का श्रीर उन के पीके उन के बंश का भी भला दे। 180। श्रीर में उन वे यद वाचा वांधूंगा कि मै कभी तुम्हारा संग के हो हकर तुम्हारा भला करना न हे।हुंगा। धार में, खपना भय उन के मन में ऐसा उपजार्जेगा कि वे कभी मुक्त से अलग देशना न चाहिंगे॥ ४१। श्रीर में बड़ी प्रसन्नता के साथ उन का भला करता रहंगा और स्वमुख उन्दे इस देश में अधने सारे मन थीर सारे सी से बसा दूंगा ॥ ४२ । देख यहावा यें। कहता है कि जैसे में ने अपनी इस प्रजा पर यह सारी बड़ी विपत्ति डाल दिई वैसे ही निश्चय इन से वह सारी भलाई भी कबंगा किस के करने, का वसन में ने दिया है। हरू। से। यह देश जिस की विषय तुम लेगा कदते है। कि यद ते। उद्याद दुआ है इस मे न ते। मनुष्य रह गये हैं श्रीर न पशु यह ती कर्युंदिया के बश में पड चुका है इसी में खेल फिर मील लिये जाएंगे। 88 । विन्यामीन् को देश में थीर यदशलेम् को खास-

पास और यहूदा देश के अर्थात् पहाड़ी देश नीचे के देश और दक्किलन देश के नगरें में लेगा गवाड बुलाकर खेत मेल लेंगे और दस्तावेज में दस्तखत और मेल्टर करेंगे क्येंकि में उन के बंधुओं की लैटा ले आजंगा। यहावा की यही वाकी है।

वन्द ही रहा उस समय यहोवा का वचन दूसरी बार उस के पास पहुंचा कि, २। यहांवा जो पूरा करनेहारा है यहोवा को उस के स्थिर होने की तैयारी करता है' उस का नाम यहोवा है, ३। यह यह कहता है कि मुक्त से प्रार्थना कर सीर में तेरी सुनकर तुसे बही बही सीर कठिन बाते बता-कता जिन्हे तू खब नहीं समकता ॥

8। क्योंकि इसारल्का परमेश्वर यहावा इस नगर के घरीं और यहदा के राखाओं के भवनें। के विषय जे। इस लिये शिराये जाते हैं कि धुसे थीर तलवार के साथ सुमीते से लड़ सकें यें। कहता है ॥ ५ । कर्गृदियों से युद्ध करने की वे लीग स्नाते ते। हैं पर मै कीप थीर जलजलाइट मे बाकर उन की मरवाजगा थार उन की लोधे उसी स्थान में भरवा दुंगा क्योंकि उन की दुष्टता के कारण में ने इस नगर से मुख फेर लिया है। ई। मुन में इस नगर का इलाज करके इस के वासियों की चगा करंगा श्रीर उन पर पूरी शान्ति श्रीर सञ्चार्द प्रग्नाट कर्दगा । o। श्रीर में यहूदा श्रीर इसारल् के बन्धुश्री की लीटा ले खालंगा थार उन्हें घाटले की नाई बनालंगा । द। खीर में उन को उन के सारे अधन्में खीर पाप के काम से जो उन्हों ने मेरे विकट्ट किये हैं ग्रह करंगा बीर उन्हों ने जितने अधर्म बीर पाप थीर अपराध के काम मेरे विरुद्ध किये हैं उन सब की मै चमा कबाा ॥ ९। क्योंकि वे वह जारी भलाई सुनेगी जो में उन की करंगा और उस सारे कल्यास श्रीर सारी शान्ति की चर्चा सुनक्तर जो में उन से कदंगा यर्थराएंगे वह पृथिवी की. उन डरेंगे थै।र जातियों के लेखे में मेरे लिये इपीनेवाला श्रीर

<sup>(</sup>१) मूच में पीखा।

<sup>(</sup>१) मूल में गढता। (२) मूल, में कोटा से पिरी।

र्स्तृति श्रीर शोभा का कारवादी जाएगा।। १०। यहावा यो कहता है कि यह स्थान जिस के विषय तुम स्रोग कहते है। कि यह ती उजाइ है। गया है इस मे न तो मनुष्य रह गया है थै।र न पश् अर्थात् यहूदा देश के नगर थीर यदशलेस् की सहकी ली रेसो सुनसान पड़ी है कि उन में न ती कोई मनुष्य रहता है थीर न कोई पशु, ११। इन्हीं में हर्ष थीर षानन्द का शब्द दुल्दे दुल्दिन का शब्द थार इस वास के कवनेदारी का गव्द फिर मुन पहेगा कि सेनाओं के यदेवा का धन्यवाद करे। क्योंकि यदेश्या भला है श्रीर उस की करूणा सदा की है थीर यद्दीवा के भवन में धन्यवादवाल ले यानेरारी का भी शब्द सुनाई देगा स्थोकि मे इस देश की दशा पहिसे की नाई ज्या की त्या कर द्रगा यदीवा का यदी वचन है। १२। सेनाओं का यदेश्या कदता है कि सब गांधी समेत यह स्थान को ऐसा चजार है कि इस में न तो मनुष्य रद गया है खीर न पशु इसी में भेड वक्तरियां वैठानेधारे चरव्राद्वे फिर रहेरों॥ १३। वया पहाडी देश के वया नीचे के देश के क्या दिक्खन देश के नगरीं में क्या विन्यामीन् देश में क्या यवशलेम् के प्रास पास निदान यहूदा देश के सब नगरे। में भेड वक्तरियां फिर गिन ग्रिनकर चराई कार्यगी यद्यावा का यद्यी वचन दे ॥

98। यदीवा की यह भी वाशी है कि सुन रेसे दिन आते है कि कल्याश का जो वचन में ने इसारल् श्रीर यहूदा के घराना के विवय कहा है उसे पूरा करंगा। १५। उन दिनों में श्रीर उस समय में में दाऊद के वंश में धाम का एक प्रत्वेच उगाजाा श्रीर वद इस देश में न्याय श्रीर धर्म के काम करेगा। १६। उन दिनों में यहूदा वचा रहेगा श्रीर यहश्वेम निहर वसा रहेगा श्रीर उस्पात जाएगा श्रार्थात् यहावा श्रीर उस का यह नाम रक्ष्या जाएगा श्रार्थात् यहावा श्रीर उस का यह नाम रक्ष्या जाएगा श्रार्थात् यहावा श्रीर उस का यह नाम रक्ष्या जाएगा श्रार्थात् यहावा श्रीर उस का यह नाम रक्ष्या जाएगा श्रार्थात् यहावा हमारी अधारिमंकता ॥ १०। यहावा श्री कहता है कि दाऊद के कुल में इसारल् के घराने की ग्रह्वी पर विराजनेहारे श्रवूट रहेंगे॥ १८। श्रीर

लेबीय यासकों के कुले। में दिन दिन मेरे लिये देामबलि चढ़ानेदारे खीर खनुर्वाल जलानेदारे पीर मेलबलि चढ़ानेदारे खटूट रहेगे॥

वर्ष। फिर यहाया का यह यचन यिर्मयाह के पास पहुंचा कि, २०। यहाया यें कहता है कि में ने दिन थीर रात के विषय को याचा यांधी है उस की जय तुम रेसा तोड सकी कि दिन थीर रात आपने अपने समय में न हों, २९। तय ही जी वासा में ने अपने दास दालद के सा यांधी है कि तेरे यंथ की गड़ी पर विरावनेदारे प्रष्टूट रहेंगे से टूट सकेगी थीर जी याचा में ने अपनी सेया टएस करनेदारे सेवीय याजकी के सा यांधी है यह भी टूट सकेगी ॥ २२। याकाश की सेना की गित्रती थीर समुद्र की यालू वे किनकी का परिमाण नहीं हो सकता सभी प्रकार में अपने दास दालद के यंथ थीर अपनी सेवा टटल करनेदारे सेवियों की यकाकर प्रशास अपनी दास दालद के यंथ थीर अपनी सेवा टटल करनेदारे सेवियों की यकाकर प्रशासित कर दूं गा॥

३३। फिर यदीवा का यह यसन यिर्मयाइ के पास पहुंचा कि, ३। क्या तू ने नहीं सेचा कि ये लेगा यह क्या कहते हैं कि की दो कुल यदीया ने जुन लिये थे उन दोनों से उस ने अब हाथ उठामा है यह कहकर कि ये मेरी प्रला की तुच्छ जानते हैं यह जाति हमारे लेखे में जाती रहेगी है ३६। यदीवा यो कहता है कि यदि दिन बीर रात के विषय मेरी याचा बद्ध न रहे और यदि खाकाश बीर पृष्टियों के नियम मेरे ठहराये हुए न रह जाएं, ३६। ती में याकूब के वंश से हाथ उठाइमा बीर इद्राहीम् इस्हाक् थीर याकूब के वंश से हाथ पर प्रभुता करने के लिये अपने दास दासद के वंश में से किसी की फिर न ठहराईगा परन्तु इस के उत्तरे में उन पर दया करके उन की वंधुआई से लीटा लाखेगा है.

स्थि जिब बाबेल का राजा न्यूक्ट्नेस्स्र् अपनी सारी सेना समेत श्रीर पृष्टियों के जितने राज्य उस के बश में श्रे उन सभी के लेशों समेत भी यस्थलेम् श्रीर उस के सब गांधी से लड रहा था तब बहाबा का यह बसन विमयाह

<sup>(4)</sup> मूल में क्योंकि में देश की बण्युव्याई की लीटा लाकगा। (२) मूल में व्यागे मलाई।

के पास पहुचा कि, ३। इसंग्ल् का परमेश्वर दहीवा यों कहता है कि लाकर यहूदा के राला सिद्कियाह से कह यद्देशवा यें कहता है कि सुन में इस नगर को वाबेल्को राजाको बर्श में कर देने पर हु श्रीर वह इसे फुंकवा देशा॥ ३। थीर तू उस के वश से वच न निकलेगा निश्चय'पकड़ा बाएगा ग्रीर उस के वश में कर दिया जावेगा थै।र तेरी थीर वावेल के राजा की चार खार्खे होती थीर खाम्हने साम्हने बाते करेगो थै।र तू बाबेल् की जाएगा ॥ ४। तीभी है यहूदा के राजा सिद्किण्याह यहावा का यह भी वचन सुन की यहावा तेरे विषय कहता है कि तू तल-वार सेमारा न जाएगा, ध । तू शान्ति के साथ मरेगा श्रीर नैसा तरे पितरी के लिये अर्थात जी तुक से पहिले राजा थे उन के लिये सुगध द्रव्य जलाया गया वैसा ही तेरे लिये भी जलायां जाएगा और लेगा यह कहकर कि द्वाय मेरे प्रमु तेरे लिये काती पीटेंगे यदावा की यही वागी है । है। ये सब बचन यिर्मयाह नवी ने यहूदा के राजा चिद्कियाह से यहप्रतेम् में उस समय कडे, १। जब बाबेल् के राजा की रेना यदणलेस् से थीर यहदा के जिलने नगर खत्र गये घे उन से श्राचात् लाकीण् श्रीर अजेका से लड रही थी। क्यों कि यहूदा के जी गढ़वाले नगर घे उन में से क्षेत्रल वे ही रह गये थे॥

यहोवा का वचन विमेयाच् के पास इस के पे हे आया नि सिद्कियाइ राखा ने सारी प्रसा से नी यस्थलेम् में घी यह वाचा वाधाई कि दासें के स्याधीन दोने का इस बाधय का प्रचार किया जार, ए। कि सब लोग प्रपने अपने दास दासी की जो इस्रो वा इस्निम हो स्वाधीन करके काने दे श्रीर कोर्ड अपने यहूदी माई से फिर अपनी सेवा न करार ॥ १०। तब ती सब छाकिमों बीर सारी प्रका ने यह वाचा वांधकर कि इस अपने अपने दास दासियों की स्वाधीन करके होईंगे थीर फिर उन से भापनी सेवान काराएगी उस वाचा को अनुसार किया श्रीर उन की ही इंदिया॥ १९। पर पी हे से वे फिरे थै।र जिन दास दासियों की उन्हों ने स्वाधीन

लाक्तर दास दासी बना लिया ॥ १२। तव यहोवा की ग्रीर से यह वचन विमेवाह के पास पहुंचा कि, १३। इसारल्का परमेश्वर यहोवा तुम से यें। कहता है कि जिस समय मै तुम्हारे पितरी की दासत्व के घर अर्थात् मिस्र देश से निक्षाल ले,काया एस समय मे ने ता श्राप उन से यह कहकर वाचा बांधी कि, 98। तुम्हारा जो इत्री भाई तुम्हारे द्वाय में बेचा जार उस की तुम सातवें बरस में क्षेड़ देना क वरस ते। वह तुम्हारी सेवा कारे पर पीक्षे तुम उस की स्वाधीन करके बापने पास से जाने देना पर तुम्हारे पितरी ने मेरी न सुनी न मेरी ख्रीर कान लगाया ॥ १५ । तुम सभी फिरे तो धे श्रीर अपने अपने भाई की स्वाधीन कर देने का प्रचार कराके , जी काम मेरे लेखे में भला है उसे तुम ने किया भी था थ्रीर जी भवन मेरा कदावता है इस में मेरे साम्हने घाचा भी बाधी थी। १६। पर अव तुम ने फिरके मेरा नाम इस. रीति अशुद्ध किया कि जिन दास दासियों की तुम स्वाधीन करके उन की इच्छा पर होड चुके घे उन्हें तुम ने फिर **अपने वश में कर लिया** है और वे तुम्हारे दास दासियां फिर वन गये हैं ॥ १०। इस कारण यहावायों कहता है कि तुम ने की मेरी श्राचा के अनुसार अपने अपने भाई के स्थाधीन होने का प्रचार नहीं किया से। यहीवा की यह वागी है कि सुना में सुम्हारे इस प्रकार के स्वाधीन दीने का प्रचार करता हूं कि तुम तलवार मरी श्रीर महंगी के वश में पड़े। श्रीर मैं रेसा करंगा कि तुम पृथियो के राज्य राज्य में मारे भारे फिरो, १८। श्रीर जी लोग मेरी वाचा का उल्लंघन करते हैं श्रीर की वाचा उन्हों ने मेरे साम्हने खीर वहंड़े की दी भाग करके उस के दोनें श्रंथा के बीच होकर गये पर उस को वसनों की पूरा न किया, १९। यहूदा देश श्रीर यखशलेम् नगर के दाकिम श्रीर खोजे श्रीर याजक थै।र साधारण लोग जो बकड़े के अथों के बीच द्वाकर गये थे, २०। उन की मै उन की शत्रुकीं क्षर्थात् उन को प्रार्ण की खोलिया को स्रश कर दंगा थ्रीर उन की लीर्ध खाकाश के पांचवें थीर मैदान करके जाने दिया था उन को फिर प्रापने बाग में के पशुष्यों का आहार हो, जाएंगी ॥ २९। छीर में

को उन के श्रमुक्षी उन के प्राय के खोजिये। अर्थात वाबेल के राजा की सेना के वश में जी तुम्हारे साम्दर्ने से चली गई है कर दूंगा ॥ २२। यदीया की यह वासी है कि सुना में उन की खान्ना देकर इस नगर की पास लाटा ले प्यालगा थीर वे इस से सहकर इसे से लेंगे थैं।र फूंक देंगे थैं।र यहूदा के नगरी की में रेसा चवाद कर दंगा कि कोई उन में न रहेगा ।

३५. योशियाह् के पुत्र यहूदा के राजा परायाकीम् के दिनों में बद्रावा की खोर से यह धवन विभवाद के पास पहुंचा कि, >। रेकावियों के घराने के पास चाकर उन से वाते कर थीर उन्दे यदावा के भवन की एक कोटरी में ले बाकर दाखमधु पिला ॥ ३। तब मे याजन्याट् को जे। घट्टास्सन्याट् का गाता थै।र विर्मयाम् का पुत्र था श्रीर उस के भाइया श्रीर सब पुत्री को निदान रैकाबियी के सारे घराने की लेकर-8 । यिग्रदस्याद् का पुत्र दानान् जे। परमेश्टर का रक जन या उस के पुत्रों की यदीवा के भवन से उस काठरी में प्राया जा हाकिमा की उस काठरी की पास घी जा ग्रह्म् के पुत्र डेबक़ी के रखवाल मासेबाइ की कोठरी के ऊपर थी। १। तब में ने रेकाविवों के घराने की दाखमधु से मरे हुए दकड़े भीर कटोरे देकर कदा दाखमधु पीछो॥ ई। उन्हों ने कदा दम दाखमधुन पीरंगे क्यों कि रेकाय के पुत्र योनादाय ने जो हमारा पुरुखा घा हम की यह षाज्ञा दिई घो कि तुम सदा लें। दाखमधु न पीना न तुम न तुम्हारे बंध का कोई कुछ दाखमधुँ पीर ॥ ७। श्रीर न घर बनाना न बीज बीना न दांख की बारी लगाना न तुम्हारे को ई ऐसी बारी दे। अपने जीवन मर तंजुओं ही में रहा करना इस से जिस देश मे तुम परदेशी है। उस में बहुत दिन सी जीते रहे।गे॥ द। हो इस रेकाब् के पुत्र अपने पुरुखा योनादाव् की बारा मानकर उस की सारी काचाओं के अनुसार कारते हैं न तो इस अपने जीवन भर कुछ दाखमधु

यदूदा के राजा सिद्कियाह् थीर उस के धाकिमां । पीते दें थीर न दमारी स्त्रियां या येटे येटियां पीती है। र । बीर न इम घर घनाकर उन में रहते हैं न दाख की बारी न खेत न बीज रखते हैं। १०। इम तंबुकों हो में रहा करते हैं कीर अपने पुरुखा योनादाव की मानकर उम की मारी काजाओं के अनुसार काम करते हैं ॥ ११ । परन्तु जय यायेल् का राजा नव्यक्रदेश्वर् ने इस देश पर चळाई क्रिई तव इम ने कहा चला करादियां थीर अरामियां के दलों के हरके मारे यस्यलेम् में जाए इम कारक एम प्रध यदगलेम् में रहते हैं।

> १२। तब वद्दीवा का यह वचन विर्मयाह् के पास पष्टुचा कि, १६। दमारस् का परमेग्यर सेनाक्षा का यद्याया ये। कदता है कि जाकर यहदा देश के लोगों श्रीर यहशलेम् नगर के नियामिया है कार यदीया की यद वासी दै कि क्या तुम जिल्ला मानक्षर मेरी न सुनागी ॥ १८ । देखा रेकाय् के पुत्र योनादायूने चे। याचा अपने धंश के। दिई घी कि तुम दाखमधु न पीना से। ते। मानी गर्द है यहां ले। र्कि खाज के दिन लें। भी वे ले। ग कुछ नदीं पीते वे श्रपने पुनवा की आज्ञा मानते हैं पर बद्यांप न तुम से यहाँ यस करके कदता जाया हूं तीमी तुम ने मेरी नहीं युनी॥ १५। मै तुम्हारे पार्च अपने मारे दास निवधीं की बड़ा यह करके पर कदने की भेजता आया हूं कि अपनी युरी चाल से फिरा थीर अपने जाम युधारा और दूसरे देवताथी के पीड़े जाकर उनकी उपासना मते करी तब तुम इस देश में जी मे ने तुम्हारे वितरी की दिया था थीर तुम की भी दिया है यसे रहने पास्रोगे पर तुम ने मेरी खोर कान.नहीं लगायान मेरी सुनी है। व्हा देखा रेकाव् के पुत्र यानावाव् के वंग ने ती प्रपने पुरस्ता की बाजा की मान लिया पर तुम ने मेरी नहीं सुनी ॥ १७ । इस लिये सेनाग्री का परमेण्टर यहे। वा जो इसारल् का परमेश्वर टै यें कहता दै कि सुना यहूदा देश कीर यक्शलेस नगर के सारे निवा-विया यर जितनी विवात डालने की मै ने चर्चा कि इंग्रें से सन पर श्रव डालता हू क्यों कि में ने (१) मूल में तहके उठकर ।

उन को युलाया यर ये नधीं योले॥ १८ । श्रीर यिर्मयाह ने रेकावियों के घराने से कदा इसारल् का परमेश्वर सेनाओं का यहावा तुम से यो कहता धै कि तुम ने जो अपने पुरुषा योनाटायू की आजा मानी घरन उस की सब जाचाओं की मान लिया बीर की कुछ उस ने कदा उस के अनुसार काम किया धे. १९ । इस लिये द्रशाएल् का प्रामेश्वर सेनाथी का यराया यी कहता है कि रेकाय के पुत्र योना-दाय के यंग्र में ऐसा जन सदा पाया जाएगा जा मेरे सन्माय खड़ा रहे ॥

३६ फिर याशियाह के पुत्र यहूदा की राजा प्रदेशायां में के राज्य की चीचे वरन में यहावा की श्रार से यह वसन विर्मणाह की यास पहुचा कि 🗢 । रक पुस्तक सेकर विसर्ने यचन में ने सुक्त से योशिय्याष्ट्र की दिनों से लेकर यर्थात जय में सुम से याति करने लगा बाज के दिन सा रसाम्ल् थार यहूदा खार स्य सातियों के विषय मे फार्रेट मध्य का उम्र में लिखा। इ। यथा जानिये यष्ट्रदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार मुनकर का मै उन पर डालने की करपना करता ह प्रापनी युरी चाल से फिरे थीर में उन के प्राथमी श्रीर पाप की जमा करूँ॥ 8 । से विर्मयाद ने मेरिय्याद् के पुत्र बारक् की युलाया श्रीर धारक् ने यहाया के मूत्र वचन जा उस ने विर्मियाए से करें घे उस की मुख से मुनकर पुस्तक में लिए दिये। ५। किर यिर्मयाह ने धारक् से कदा में ता स्का हुआ हुमै यदीया के भवन में नहीं जा सकता॥ ६। से। रा उपयास के दिन यदाया के मधन में जाकर उस के जे। यचन तृ ने मुक्त से सुनकर लिखे हैं से। पुम्तक में से लोगों की पढ़कर मुनामा श्रीर जिसने यहूडी सीरा अपने श्रपने नरारी से शाएंगे उन की भी पठकर मुनामा ॥ ० । यया जानिये ये यद्दीया से तिङ्गिकाकर प्रार्थना कर भीर प्रापनी अपनी हारी चाल से किर क्योंकि जो कीय कीर बनजलाइट यहाया ने प्रापनी

उन को मुनाया पर उन्दों ने नहीं मुना और मे ने दा यिर्मयाङ् नधी की इस आजा के अनुसार करके नेरिय्याएं का पुत्र यास्क् ने यदावा के भयन में उस के घषने पुस्तक में से पेठ सुनाया॥

र। फिर योशियाद के पुत्र यहूदा के राजा यद्दोपाकीम् के राज्य के पांचर्व घरस के नैवि मद्दीन में यक्ष्यसेम् में जितने लोग घे पीर यद्दा के नगरी से जितने लेगा यरशलेम् में खाये थे उन्हों ने यद्दीवा के साम्द्रने उपवास करने का प्रचार किया । १०। तय याच्क् ने शापान् का पुत्र ग्रामर्थाए जी प्रधान या उस की जी कीठरी जपरले खांगन में यद्दीया के भवन के नये फाटक के पास भी यदे। या के मवन में सव लागीं की यिर्मयाह की मय यसन पुन्तक में से पढकर युनाये ॥ ११ । तय णापान् का पुत्र रामर्थाष्ट् का पुत्र मीकायार् यदे। या के सारे घचन पुस्तक में से सुनकर, १२। राजमवन के प्रधान की काठरी में उत्तर गया श्रीर वया देखा कि यदां एसीयामा प्रधान खार यमायाद् का पुत्र दलायाद् श्रीर अक्बीर् का पुत्र रज्नातान् श्रीर गापाम् का पुत्र गमयीद् भीर इनन्याद् का पुत्र सिद्-कियाह थार सब हाकिम बैठे हुए हैं ॥ १३। थार मीकायाएं ने जितने यचन उस उमय सुने ये जय यास्क् ने पुस्तक में से लोगों की पढ़कर सुनाया था से। सय वर्णन किये ॥ १४ । उन्हें सुनकर सय दाकिमी ने बारक् के पास यहूदी की जी नतन्याद् का पुत्र भीर गेलेम्याष् का पाता जीर कूणी का परेपाता था यह कपने की भेजा कि जिल पुस्तक में से तू ने सब सागी का पढ सुनाया से सिरे था सा नेरि-म्याद् का पुत्र वास्कृ वह पुस्तक दाव में लिये हुए उन के पास प्राया॥ १५। तय उन्दों ने उस से कदा बैठ श्रीर ६मे पड़कर सुना सा बायक् ने पड़कर उन का सुना दिया। १६। थीर जब वे उन सब यचनों की दुन चुके तथ घरघराते हुए एक दूसरे की देखने लगी थीर बास्क् से कहा निश्चय छम राजा से इन सब बचनों का वर्णन करेगे॥ १०। फिर उन्हों ने वास्क् से कदा दम से कद कि तू ने ये सब वचन चय के मुख से सुनकर किस प्रकार से लिखे ॥ १८ । इस प्रका पर महकाने की कहा है से यही है। यहकू ने उन से कहा यह ये स्य यवन ग्रापने मुख

कहा जा तू थीर यिर्मणाइ दोनी किय जास्री थीर कोई न जाने कि तुस करां देा ॥ २०। तथ वे पुस्तक को ऐलीयामा प्रधान की कीठरी में रखकर राजा के पास शांगन में शाये शार राजा का वे स्व वचन कद सुनाये॥ म्१। तथ राजाने यष्ट्रदी की सुक्तक ले जाने के लिये भेजा या उस ने उसे रेलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा की श्रीर जी दािक्रम राजा के आस पास खड़े थे उन की भी पठकर सुनादिया॥ २५। श्रीर राजा श्रीतकाल के भवन में बैठा दुवा या क्योंकि नीवा मदीना या भीर उस के साम्हने अग्रेठी जल रही थी॥ ३३। ये। जब यष्ट्रदी तीन चार को छे पढ चुका तब उस ने उसे चक्कू से काटा थीर की व्याग अंग्रेटी में घी **उस में** फेक्के दिया थे। व्यागेठी की व्याग में सारी पुस्तक जलकर मस्म दे। गई ॥ २८ । ग्रीर के।ई न षरथराया थ्रीर न किसी ने अपने कपडे फाडे खर्थात् न तो राजा ने और न उस के कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्दा ने वे सव वचन सुने घे॥ २५। पर रल्नातान् खीर दलायाद् ग्रीर गम-र्याइ ने राजा से विनती किई घी कि पुस्तक की न जला ताभी उस ने उन की न मुनी॥ २६। राजा ने राजपुत्र यरष्ट्मेल् को श्रीर श्रजीरल् के पुत्र सरा-याह की श्रीर प्रव्वेल के पुत्र ग्रेलेम्याह की प्राजा दि ई कि वास्क् लेखक स्रीर यिर्मयाष्ट्र नथी की पकड़ ले आस्त्री पर यहावाने उन की किया स्वस्वा।

२०। तथ राजा ने उन वचना की दुस्सक की की बारक् ने विभवाद् के मुख से सुन सुनकर लिखे थे जला दिया उस के पी है यह । या का यद व्यसन यिर्मयाष्ट्को पास पहुचा कि, २८। फिर एक श्रीर युक्तका लेकर उस में यहूदा को राजा यदीयाकीम् की कलाई हुई पहिली पुस्तक के सारे वचन लिख दे। २९ । और यहूटा के राजा यहीयाकी सुके छिपय कद कि यदे। वा यो कहता दे कि तूने उस पुस्तक

से मुक्ते सुनाता गया थीर में इन्दे पुस्तक में स्यादी |इस देश की नाथ करके रेसा करेगा कि उस में न से विखता गया ॥ १९ । तब द्वाकिमा ने बास्क् से ता मनुष्य रद्व आस्मा न प्रमु ॥ ३० । इस सिपे यदेावा यहूदा के राजा यदे।याकीम् के विषय या कदता दै कि उम का कोई दाऊद की गड़ी पर विराजमान न रहेगा श्रीर उस की लोध ऐसी फेंक दिई जाएगी कि दिन की घाम में श्रीर रात की पाले मे पड़ी रहेगी॥ ३१। ग्रीर मे उस की ग्रीर उस के यग श्रीर कार्मचारियों की श्रधर्म का दगड द्रगा थीर जितनी विपत्ति मे ने उन पर शीर पर-ग्रहेम् के नियासियों ग्रीर यहूदा के सय लोगी पर डालने के। कदा है पर उन्हों ने सच नहीं माना उन सब को मै उन पर हालूंगा॥ ३२। से विर्माण ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरियाष्ट् के पुत्र धास्क् लेयक का दिई थै।र को पुस्तक यहूदा के राजा यदीयाकी म् ने बाग में जला दिई घी उस में के सब बचनों की वास्क् ने यिर्भयाद् के मुख से मुन सुनकर उस में लिख दिया क्षीर उन यवनी में उन के समान श्रीर भी बहुत से बढ़ाये गये ॥

३ % न्हेरीर यद्यायाकीस् के पुत्र कीन्या इ के स्थान पर विशिष्णाद् का

पुत्र चिद्विकयाध् राज्य करने लगा ध्योकि याञ्चेल् के राका नयूकद्रेस्सर् ने उसी को यहूदा देश मे राजा ठएराया था॥ २। खीर न तो उसे ने खीर न उस के कर्माचारिया ने न साधारण लागा ने यदावा के वचनों को जो उस ने विभैवाद् नवी के द्वारा कदा या मान लिया।

इ। सिद्क्षियाद् राजा ने ग्रेसेम्पाष्ट् के पुत्र यहू-कल् थीर मासेयाइ के पुत्र सपन्याइ याजक की यिमेयाद नबी के पास यह कहने के लिये भेजा कि इसारे निमास इसारे परमेश्वर यहावा से प्रार्थना कर ॥ ४। उस समय विर्मयाद वन्दीमृद में डाला न गया था सा लोगों के बीच वह आया जाया करता था श थार फिरै।न्की सेना मिस से निक्तली भी से। क्षेत कम्दी यक्ष्यलेम् क्षेत घेरे दुग्धे वे उस का को यह कर्षकर सला दिया है कि तू ने उस में यह समाचार सुनकर यहणलेस्के पास से उठ गये ॥ ई। स्थों लिखा है कि बाबेल् का राजा निश्चय स्नाक्षर तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाद् नवी के पास कदता है कि यहदा के जिस राजा ने तुस की प्रार्थना कराने के लिये मेरे पास भेजा है उस से या कही। कि सुन फिरीन् की की सेना तुम्हारी सद्दायता के लिये निकली है हा अपने देश मिस में लाह जाएगी॥ द। श्रीर कस्दी फिर आकर इस नगर से सर्हों थीर इस की से लीगे थीर फूक देंगे॥ ९। यदीवा यो कदता दै कि तुम यह कदकर खपने क्रपने मन में धोखा न खायो कि क्रम्दी इमारे पास से निश्चय चले गये हैं क्यों कि वे नहीं चले गये। १०। सुने। यदि तुम ने कस्दियों को सारी सेना के। चा तुम से लडती है ऐसा मार भी लिया द्वाता कि इन में से क्षेत्रल घायल लाग रह जाते तामी वे यापने यापने त्यू में से सठकार इस नगर की फूंक हेते ॥

प्र । जब कर्वियो की सेना फिरे।न् की सेना के हर के मारे प्रवश्लेस् के पास से उठ गई, १२। तव यिर्मयाद् यदशलेस् से निकलकर विन्यामीन् के देश की स्रोर इस्स लिये जारदा था कि बदा से स्रीर लेगों के चंग अपना, यंश्र ले ॥ १३ । सब यह विन्यामीन् के फाटक मे या तव विरिध्याद् नामक पद्दक्यों का एक सरदार वहा या जी ग्रेलेम्याट् का पुत्र श्रीर दनन्याद् का पेता या से। उस ने विर्मयाद् नबी की यह कदकर पकड़ लिया कि तू कर्यादयी के पास भागा जाता है ॥ १८ । विर्मयाह् ने कहा यद भूठ है मे अस्दियों के पास भागा नहीं जाता पर पिरियाद ने उस की न मानी से। घट उस की पक्षड्कर दाकिमा के पास से गया ॥ १५। तब दाकिमी ने विर्मणाद् से क्रेगिधत दीकर उसे पिटवाया थीर यानातान् प्रधानं, का घर की यन्दीगृष्ट धा उस में डलवा दिया क्ये। कि । उन्हों ने उसी की साधारवा वन्दीगृह किया था॥ १६ । स्रव यिर्मयाह् उस तलघर में जिस में कई एक क्रोठरिया थीं षाकर बहां रहने लगा एस के बहुत दिन पीछे, १०। विद्क्षियाह् राजा ने उस की बुलवा भेता थीर प्रापने सद्यनं से व्हिपकार ग्रष्ट प्रक्रनं किया कि क्या

पहुचा कि, ७। इसारल् का परमेशवर यदीवा ये। ने कहा दां पहुचा ते। है वह यह है कि तू वावेल् के राजा के वश में कर दिया जाएगा ॥ १६। फिर यिर्मयाद् ने सिद्क्षियाद् राजा से कदा में ने तेरा बीर तेरे कर्माचारियां का और तेरी प्रसा का क्या थ्यपराध किया, है कि तुम लोगों ने मुभ की बन्दी-गृह में डलवाया है॥ १९। श्रीर तुम्हारे, की नबी तुम से नव्यत करके कहा करते थे कि बाबेल् का राजा तुम पर श्रीर इस देश पर चकाई न करेगा से श्राव कहां रहे॥ २०। प्राव हे मेरे प्रमु दे राजा मेरी प्रार्थना तुभा से ग्रह्या किई जार कि मुभे योनातान् प्रधान के घर में फिर न मेज नहीं ती बड़ां मर जाजंगा ॥ २१। से। सिद्क्षियाह् राजा की माजा से विसंवाह पहरे के खांगन में रक्खा गया धीर जब लों नगर में की सब रोटी चुक न गई तब लों उस की राटीवासी के घाट में से दिन दिन एक राटी दिई जाती थी। वी विमेवाइ पहरे के सांगन मे रइने लगा॥

३८. फिर को व्यवन विर्मयाह सब लोगों से कहता था उन की मत्तान्

का पुत्र श्रपन्याइ स्रोर पश्हूर् का पुत्र गदल्याइ स्रोर ग्रेलेम्याह् का पुत्र ग्रुकल् श्रीर मस्क्रियाह् का पुत्र पण्टूर् ने सुना कि, २। यद्दीवा यी कदता है कि को कीई इस नगर में रहे से। तलवार महंगी थीर मरी से मरेगा पर जी कोई कस्दियों के पास निकल भागे से। अपना प्राख ववाकर जीता रहेगा॥ ३। यद्दीवा यो कहता है कि यह नगर बावेल् के राजा की सेना के वाश में कर दिया जाएगा थीर वह इस की ले लेगा ॥ 8। से। उन दाकिमों ने राजा से कहा कि उस्युक्य की मरवा डाल क्योंकि वह ने इस नगर में रहे हुए योद्धाओं और और सब लोगों से रेसे रेसे वचन कहता है इस से उन के हाथ पाय की से दो जाते हैं बीर वह पुरुष इस प्रजा के लोगों की भलाई नहीं बुराई ही बाहता है ॥ ५। सिद्कियाह राजा ने कहा सुना अह तो तुम्हारे वश में है क्योंकि राजा रेसा नहीं दोता कि, तुम्हारे विषद्ध कुछ कर सके॥ यदे। वा की श्रीर से की दे वचन प्रदुंचा है विमयाद् दे। तब चन्दों ने विर्मयाद् की लेकर राजपूत्र मिल्क-

रश्चियों से उतारके हाल दिया थीर उस गहु मे दलदल या से विर्मणाह कीचड में घस गया ॥ 9 । उस समय राजा खिन्याभीन् के फाटक के पास बैठा या से। सब रयेद्मेसेक् कूशी ने से। रासभवन मे रक खोला या सुना कि सन्दे! ने विर्भवाद की गहरे में हाल दिया, द। तब एघेदमेलेक् राजमयन से निकलकर राजा से कधने लगा कि, रं। दे मेरे स्वामी हे राजा उन सोगों ने विर्मणाह नवी से जी मुक किया है से झुरा किया है उन्हों ने उस की गहुही में डाल दिया नगर में कुछ रीटी नहीं रही से। कहां यह है यहां यह भूख से मर जाएगा। प १०। तब राक्षा ने स्वेद्मेलेक् कूशी की यह आदा दि श्रे कि पदां से तीस पुरुष साथ सेकर पिर्मधाट् नधी की। मर जाने से पहिले गरहे में से निकाल ॥ ११। सा रखेद्मेलेक् उतने पुत्रपी की साथ लेकर राजमधन में के मब्हार के तलघर में गया थ्रीर वदां से पुराने फटे द्वर क्रपड़े थीर पुराने सहे विषड़े लेकर उस गड़ में विर्मणाद् के पास रस्तियों से उतार दिये॥ १२। ग्रीर सबेद्मेलेक् क्रूजी ने यिर्मयाट् से कदा ये पुराने फटे कपड़े झार बरे चियरे अपनी कांग्री में रस्वियों के नोंचे रख ले के यिर्मयाष्ट् ने बैका घी किया ॥ १६। तब उन्दें। ने यिर्मपाद् की रिस्पेयां से कींचकर राडवें में से निकाला थीर विर्मणाट् पद्दरे के श्रांगन में रहने लगा ॥

98 । सिर्दिकयाष्ट् राजा ने यिर्मयाष्ट् नथी की थापने पास यद्दीवा को भवन को तीसरे द्वार में बुलवा भेजा थीर राजा ने यिर्मयाम् से कचा में तुका से एक वात पूकता दू से मुझ से मुक्क न किया॥ १५। यिर्मयाद् ने सिद्कियाद् से कहा यदि मे तुमे वताक तो यया तू मुभी मरवा न डालेगा खीर चारे मे तुभी सम्मति दूँ तीमी तू मेरी न मानेगा ॥ १६ । तय

याद के उस गढ़दे में की यदरे के आंगन में या कहा सेनाग्री का प्रमेशवर यदीवा की प्रसारल का परमेक्टर दे सा यां कहता है कि यदि तू बाबेल् के राजा के दाकिमों के पास सचमुख निकस जार तय ते। तेरा प्राच यचेगा थीर यह नगर फुंका न सारका थे।र तू अपने घराने समेत स्रोता रहेगा ॥ १८। पर यदि रूघायेल् को राजा के द्राकिमी के पास न निकल जाए ते। यद नगर कस्दियों के घश में कर दिया जाएगा थीर ये इसे फूल देंगे थीर तू उन के राथ से यच न निकलेगा ॥ १९। विद्किण्याद् ने यिर्मयाद् से कदा जी यदूदी लेगा कर्वियों के पाय भाग गये दे उन से में हरता ह रेशान दी कि मै उन के बग्र में कर दिया साक थीर ये मुक्त से ठट्टा करे ॥ २०। यिर्मेषाष् ने कदातू उन के घर्ष में कर दियान आयगा जी कुछ में तुमा से कदता हूं रसे यहाया की यात सममक्तर सुन से तय तेरा भला देशा सीर तेरा प्राय यचेगा ॥ २९ । क्षीर यदि तू निकल जाने की नकारे तो खे। यात यदे।या ने मुक्ते दर्शन के द्वारा वताई दै से। यह है कि, २२ । युन यहूदा के राजा के रनवास में जितनी स्त्रियां रह गई है से। वाबेल् के राजा के दाकिमी के पास निकालकर पहुंचाई चारंगी थीर वे उस से कियों तेरे मित्री ने तुसे बदकाया थार उन की इच्छा पूरी दे। गई अब सेरे पांच कीच में धर गये वे पीके फिर गये हैं॥ ३३। फिर तेरी सब स्त्रियां थीर लड़केवाले कस्दियों के पास निकालकर पहुंचाये आएंगे खीर तू कर्स्वयों के दाध से न बचेगा तू पकडकर यायेल् के राका के वण में कर दिया जाएगा स्रोर इस नगर ये पूर्क जाने का कारण तू हो उहरेगा । २४। सिद्किय। ह ने विमेवाद् से कदा इन वाती की कीई न आनने पार थीर तू मारा न जारगा ॥ २५ । यदि दाकिम लाग यह सुनकर कि मैं ने तुम्म से बातचीत किई विद्क्तियाध् राजा ने कियकर यिभेयाध् से किरिया है तेरे वास ब्राक्तर कप्टने लगे धर्म व्यता कि तू ने खाई कि क्षेत्रां जिस ने घमारा यह स्रोध रचा राजा से क्या कहा घम से कोई बात न किया थीर वस को क्षीवन की सेंच में न तो सुमी मरवा डालूंगा इस तुमी मरवा न डालेंगे बीर यह भी बता कि थीर न उन मनुष्यों के वश्र में को तेरे प्राय के खोकी राजा ने तुम से व्या कहा, २६। तेर सू उन से है कर दूंगा ॥ १७ । हो पिर्मपाष्ट् ने सिद्धियपाष्ट् से किस्ना कि मैं ने राजा से गिड़िंगड़ाकर विनती किई

**८८**१

कि मुभे योगातान् के घर में फिर न भेज नहीं तो | १। तब जलादीं का प्रधान नवूजरदान् प्रखा के वहां भर जाउगा॥ २७। फिर सब हाकिसीं ने यिर्मयोद्य के पास बाकर पूछा श्रीर जैसा राजा ने उस की याचा दिई थी ठीक वैसा ही उस ने उन को उत्तर दिया से। वे उस से खेर कुछ न वे।से भीर यह भेद न ख़ुला॥ २८। इस प्रकार जिस दिन यक्शलेम् ले लिया गया उस दिन लें बद पहरे के यांगन ही में रहा ॥

र्दे यहूदा के राजा विद्क्षियाद के राज्य के नार्थ बरम के दसवे मधीने में बाबेल् के राजा मबूकद्रेरसर् ने भवनी सारी सेना समेत यहणलेम् पर चढाई करके उसे घेर लिया ॥ २ । श्रीर सिद्क्रियाद के राज्य के ग्यारहवे बरस के चैाथे महीने के नैवि दिन की उस नगर की ग्रहरपनाइ तोड़ी गई ॥ ३। से जब यस्थलेस् ले लिया गया तत्र नेर्गल्सरेसेर् ग्रै।र सस्-गर्नवा थार खालां का प्रधान सर्वकीम् थीर मगीं का प्रधान नेर्गल्यरेसेर् खादि बाबेल् के राजा के सव हाकिम खाकर बीच के फाटक में बैठ गये। ४। जब यहूदा को राजा चिद्कियाद और सब योहाश्री ने उन्हें देखा तब रात ही रात राजा की बारी के मार्ग से दोनां भीता के बीच के फाटक वे देशकर नगर से निकल भागते हुए चले श्रीर खराबा का मार्ग लिया ॥ ५ । श्रीप कर्युंदियों की मेना ने उन की खदेसकर चिद्कियाध् की यरीधी के अराबा मंचालिया और उस की बाबेल् के राजा नवू-कड़ेस्सर् के पास इमात् देश की रिख्ला में ले गये थी। उस ने घदां उस की दगड़ की याचा दिई॥ ६। तव वावेल् के राजा ने सिद्कियाद् के पुत्रों की रिय्ला में उसी के साम्टने घात किया और सब क्लीन यष्ट्रदियां को भी घात किया ॥ १ । श्रीर विद्क्षियाद् की श्रांकी की उस ने पुढवा डाला थीर एस की वाबेल् ले जाने के लिये बेडियों से जकडवा रक्ष्या॥८ । श्रीर राजभवन की श्रीर विया श्रीर यख्यलेम् की शहरपनाष्ट्र की का दिया॥ रक्खा है ॥

बचे हुशों की जी नगर में रह गये थीर जी लीग उस के पास भाग गये थे उन की स्पर्धात प्रजा में से जितने रह गये उन सब की बन्धुया करके द्याबेल को से गया॥ १०। परन्तु प्रसार्म से से जी ऐसे क्याल ये कि उन के पास कुछ न या चन की जल्लादों का प्रधान नव्यवस्यान् यहूदा देश में होए गया थीर जाते समय उन की दाख की वारियां और खेतां दिये॥ १९ । श्रीर बाबेल् के राजा नवृकदेस्यर् ने जल्लादी के प्रधान नव्-जरदान की यिमयाद के विषय में यद प्राचा दिई थी कि, १२। उस की लेकर उस पर क्रपाद्रीप्ट बनाये रखना स्रीर उस की कुछ हानि न करमा जैसा यह तुमा से कहे वैसा ही उस से व्यवहार करना ॥ १३। चे चल्लादों के प्रधान नब्रुकरदान् क्षीर खीचीं के प्रधान नव्याज्ञान कीर मेगीं के प्रधान नेर्गल्यरेयेर् भीर वाबेल् के राजा के सब प्रधानों ने, 98। लोगों को भेजकर यिमेयाइ की पहरे के आंग्रन में से घुलवा लिया श्रीर गदस्याइ की जी श्रारीकाम् का पुत्र छीर श्रापान् का पीता था सेंप दिया कि वह इसे घर पहुंचाय तब से वह सागों के वीच में रहने सगा॥

१५। अब विभवाद यहरे के आंगन मे कैद घा तब यदीवा का यह वंचन उस के पास पहुंचा था कि, ९ई। जाकर रुवेद्मेलेक् कूणी से कट इस्रारल् का परमेश्वर सेनाखों का यदे। वा तुम से यें। कदता है कि सुन में अपने वे वचन जो में ने इस नगर के विषय करे है ऐसे पूरे कब्गा कि इस का क्राल न द्यागा द्यानि ही द्यागी थीर उस समय उन का पूरा द्वामा तुभे देख पडेगा॥ १७। पर यद्वावाकी यद वाकी है कि उस समय में तुक्षे बचानंगा श्रीर जिन मनुष्यों से तूभय खाता है उन के घश्र में तूकर दियां न जाएगा ॥ १८ । क्योंकि मै तुओ निश्चय वचार्जमा ग्रीर तू तसवारं से न मरेगा तेरा प्राच बचा रहेगा यहावा की यह वाची है कि प्रचा के घरों के। कस्वियों ने बाग लगाकर फूक यह इस कारण दिशा कि तू ने मुक्त पर भरीसा

80. जब बहादों के प्रधान नवूबरदान् ने विसंवाद् की रामा में उन सब यदशलेमी थैं।र यहूदी वन्धुओं के बीच एय-कांडियों से यथा धुया पाकर की याबेल् जाने की थे हुडा लिया उस की पीढ़े यद्दीया का वचन उस की पास पर्वचा ॥ २। जल्लादी के प्रधान नयूकरदान् ने ता यिर्मयाद की उस समय अपने पास युंला लिया ग्रीर कहा इस स्थान पर यह जी वियत्ति पडी है के। तेरे परमेश्वर यदीवा की कदी हुई थी॥ ३। थीर जैसा बदाबा ने कवा था वैसा ही उस ने पूरा भी किया है तुम लेगों ने की यदावा के विकह पाप किया और इस की नहीं मानी इस कारण तुम्हारी यद दशा दुई दै॥ ४। धीर प्रव मे तेरी इन दयकांडियों की काठे देता हू थीर यदि मेरे संग वावेल् में जाना तुमी प्रच्या लगे ता चल घटा में तुम पर कृपादृष्टि रक्षंगा थीर यदि मेरे संग वायेल् जाना तुमी न भार ता रह जा देख सारा देश तेरे साम्हने पड़ा है जिछर जाना तुमे खच्छा थ्रीर ठीक जचे उधर ही जा ॥ ५। यह जय तक सीट न गया या कि नवूनरदान् ने उस वे कहा कि गदल्याह् ले। षाद्वीकाम् का पुत्र थै।र शायान् का पीता दे जिस की बावेस् के राजा ने यहदा के नगरी पर अधिकारी ठइराया है उस के पास लाट जा थीर उस के संग सोगों के घीच रह वा जहां कही तुमें जाना ठीक जान पडे वहीं जा। या जल्लादी के प्रधान ने उस को सीघा श्रीर कुछ द्रव्य भी देकर बिदा किया। ६। तव यिर्मयाद् ष्यद्योकाम् के पुत्र गदस्याद् के पास मिरपा की गया थीर वदां उन लेगी के बीच जी देश में रह गये थे रहने लगा ॥

। योद्वाक्षीं क्री की दल दिदात में चे जब चन के सब प्रधानों ने ग्रापने ग्रापने जनी समेत सुना कि वाबेल् की रासा ने श्रादीकास् के पुत्र ग्रांट स्थाइ को देश का शांतकारी ठहराया थार देश के जिन कंगाल लेप्से का वह वायेल् की नहीं ले गया क्या पुरुष क्या स्त्री क्या वालबच्चे उन सभी की उसे सीव दिया है, दा तब मतन्याह् का पुत्र दश्मारल्

तन्हूमेत् का पुत्र सरायाद् श्रीर ग्पी नतापायासी के पुत्र छीर किसी माकावासी का पुत्र याजन्याह ष्प्रपने जानी समेत गदल्याए के पास मिरपा मे क्राये ॥ १ । थीर गदस्याद् जो श्रद्यीकाम् का पुत्र थीर शापान का पाता था उस ने उन से श्रीर उन के जना से किरिया साकर कदा कस्दियों के प्रधीन रहने से मत हरी इसी देश में रहते हुए घाटेल् के राजा के अधीन रदो तय तुम्हारा भला देशा। ॥ 90 । ग्रीर में ती इस लिये मिस्पा में रहता है कि ना कर्दी लेगा इमारे यदां आएं उन के साम्दने दांजिर हुआ कर पर तुम दारामधु भीर धूपकाल के फल थार तेल का वटारके खपने वरतना में रखते व्यवने लिये हुग नगरीं में वसे रहे। ॥ १९ । फिर सब मायाधियो प्रस्मानिया स्दामिया ग्रीर ग्रीर सर्व चातियों के बीच रहनेदारे सब यहूदियों ने सुना कि वायेल्की राजाने यहूदियों में से आहर लेंगा धवाये थार उन पर गदल्याद की वी अदीकाम् का पुत्र थीर गापान् का पाता है अधिकारी उदराया दै, १२। तय सय यष्ट्री खिन जिन स्थाने मं तितर धितर दे। गये घे उन से लाटकर यहूदा देश के मिस्पानगर में गदल्याद् के पास खाये थीर बहुत सा दाखमधु थीर धूपकाल के फल घटोरने लगे ॥

**१३। तद्य कारेष्** का पुत्र योद्यानान् श्रीर मैदान मे रहनेदारे याहाओं के सब दलों के प्रधान मिरपा मैं ग्रादरमाष्ट्र के पास आकर, 98। कदने लगे क्या तू जानता है कि शम्मोनियों के राजा बालीस ने नतन्याद् के पुत्र इश्मारल् की तुमे प्रास से मारने के लिये भेका है। पर अहीकास के पुत्र गदस्याइ ने उन की प्रतीति न किई ॥ १५। फिर कारेड़ के पुत्र विद्यानान् ने ग्रवस्याद् से मिरपा में क्रिपकर कड़ा मुक्ते जाकर नतन्याद् के पुत्र इक्सारल् की सार ढालने दे थीर कोई इसे न जानेगा यह तुसे क्यो मार डाले थीर जितने यहूदी लीता तेरे पास एकद्वे हुए हैं की क्यो तितर वितर हो जाएं ग्रीर घर्चे हुए यहूदी क्यों नाग दे। लाएं॥ १६। स्रदीकास्के पुत्र गादरयाष्ट्रने कारेष्ट् के पुत्र योदानान् से कदा ऐसा काम धीर कारेह के पुत्र योद्यानान् थीर योगातान् थीर मतकर तू इश्माएल् के विषय में भूठ वे।सता है ॥

४१ न्ह्रीर चातवं महीने में इश्मारल् जी नतन्याद् का पुत्र खीर

रसीशामा का पाता थार राजवंश का थार राजा के प्रधान पुरुषों में से था से। दस जन संग लेकर मिस्या मे श्रद्धीकाम् के पुत्र गदरवाद् के पास श्रावा बीर बहा मिरपा में वे एक स्ता भी जन करने लगे॥ २। तव नतन्याद् के पुत्र इश्मारल् धीर उस के सा के दस जना ने उठकर गदरपाइ की जी खही-काम् का पुत्र थीर यापान् का पेता या थीर जिसे वाबेल को राजा ने देश का श्रीधकारी उदराया था तलवार से ऐसा मारा कि वह मर गया ॥ ३। श्रीर गदरवाद को सग जितने यद्दी मिस्पा मे घे शीर की कर्दी योद्वा बहा मिले चन सभी की दश्माएल ने मार डाला ॥ ८। फीर गदस्याद की मार डालने की दूसरे दिन जब की ई इसे न जानता घा, ५। तब शकेस भार शीला खार शामरान् से श्रस्ती पुरुष हाकी मुड़ाये वस्त्र फार्ड़े गरीर चीरे दुर खार दाय मे षद्मवाल श्रीर लेखान् लिये दुर यदावा के मवन मे जाने की ग्राते दियाई दिये॥ ई। तय नतन्याइका पुत्र इश्माएल् उन से मिलने की मिरपा से निकला धीर रोता हुणा चला और जब बह उन से मिला तय कदा श्रहीकाम् के पुत्र गदरवाह के पास चला ॥ १ । जब वे उस नगर के बीच जाये तब नतन्याद् के पुत्र दश्माएल् ने यापने संगी जनी समेत उनकी घात करके गरहे के बीच फैंक दिया ॥ ८। पर उन में से दस मनुष्य दशमारल् से कहने लगे हम की मार न डाल क्योंकि इमारे पास मैदान में रक्षा हुया गेहूं जय तेल कीर मध् है से इस ने उन्दे होड़ दिया थीर उन के भाइयों के साथ मार न हाला ॥ ९ । जिस ग्राङ्घे में इक्ष्माएल् ने उन सोगो को सब सोधे जिन्हें उस ने मारा था गद-ख्याइ को साथ के पास फैंक दिई सा बही गढ़रा है जिसे आसा राजा ने इसाएल् के राजा बाधा के डर के मारे ग्रुदयाया था उस की नतन्याङ् के पुत्र स्रोग मिरपा में बचे हुए चे अर्घात् राजकुमारियां विर्मयाह् नधी के निकट आकर, २। कहने लगे हमारी

थीर जितने थीर लेंगा मिरपा में रह गये थे जिन्हें जल्लादीं को प्रधान नवंजरदान् ने यद्दीकाम् को एत गदल्याइ की सैंप दिया था उन सभी की नतन्याइ का पुत्र इक्ष्मारल् बधुन्ना करिके ग्रम्मोनियों के पास से जाने की चला॥

49 । जब कारेह के पुत्र योहानान् ने श्रीर योद्वाओं को दलों के इन सब प्रधानों ने की उस को स्या ये सुना कि नतन्याइ के पुत्र दश्मार्ल् ने यह सब घुराई किई है, १२। तब वे सब जनी की लेकर नतन्याद् के पुत्र इश्मारल् से लढ़ने की निकले थीर उस की उस बहे जलागय के पास पाया जी गिबीन मे है। १३। कारेड़ को पुत्र यों हानान् को श्रीर दली की सब प्रधानी की जी इस की सम घे देखकर इग्मारल् के सा की लीता घे से सब बानन्दित द्युर ॥ १८ । थ्रीर जितने लोगों को इभ्मारल मिस्पा में वंघुस्रा करके लिये जाता या ना पलटकार कारेह की पुत्र योद्यानान् की पास चले आये ॥ १४। पर नतन्याद् का पुत्र इश्मारल् ष्याठ पुरुष समेत वाहा-नान् के हाथ से वसकार अस्मानिया की पास चला गया॥ १६। तब प्रका में से जितने बच गये थे षर्यात जिन योद्धाश्री स्त्रिया बालबच्ची श्रीर खाली को कारेद का पुत्र योद्यानान् श्रोद्योकास् के पुत्र शदल्याद् के निस्पा में मारे जाने के पीझे नतन्याद् के पुत्र इप्रमारल के पास से बुहाकर शिबोन् से फेर ले श्राया या उन की बह अपने सब संगी दली के प्रधानों समेत लेकर चल दिया, १९। खीर बेत्लेहेम् को निकाट जो किम्हाम् की सराय है उस में वे इस लिये टिक राये कि सिस में जाएं ॥ १८ ॥ ध्यों कि वे कर्रादियों से दरते घे इस कार्य कि यदीकाम् का पुत्र गदस्याद जिसे बाबेल् के राना ने देश की व्यक्तिकारी ठद्दराया था उसे नतन्याद् को पुत्र दशमा-रल्ं ने मार डाला घा॥

४२ त्व कारेष्ट् का पुत्र योक्षानान् श्रीर होशायाष्ट्रका पुत्र याजन्याष्ट् श्रीर रामारल ने मारे हुकीं से भर दिया ॥ १०। तब जी दलों के सब प्रधान होटे में ले अर बड़े लीं सब लोगी

जिस से जब इम अपने परमेश्वर यहावा की बात भाने तब इसारा मला हा ॥

७। दस दिन के बीते पर पदीया का अचन षे उन सभी की युलाकर उन से कहा॥ ९। इस्राएल् | पाछोगो॥ का परमेश्वर यहीवा जिस के पास तुम ने मुफ की कार सुनाक से। यों कारता है कि, १०। यदि तुम इस देश

बिनती ग्रहण करके अपने परमेश्वर पहेल्या से एम। अपने परमेश्वर यहीवा की द्वात न माना कि एम सब बचे हुओं के लिये प्रार्थना कर क्योंकि तू अपनी इस देश में न रहेंगे, 98 । इस मिस देश जाकर श्रीखों से देखता है कि इस की पहिले बहुत थे अब बहीं रहेंगे की कि बहा इस न ती यह देखीं और थोड़े ही रह गये हैं ॥ ३। से। इस लिये प्रार्थमा कर न नरांस्त्रों का शब्द सुनेती न भावन की घटी हम कि तेरा परमेश्वर यदीवा इम की बतार कि इम की देशी, १५। ती है बचे हुए यद्विया श्रव किस मार्ग से चर्ल थीर कीन सा काम करे॥ ह। यदीघा का चचन सुने। इसाएल का परमेश्चर से। यिर्भय ह नवी ने उन से कहा मैं ने तुम्हारी सेनाग्री का यदीवा ये। कहता है कि यदि तुम सुनी है देखें। में सुम्दारे वचनों के अनुसार तुम्दारे सचमुच मिस की क्षोर जाने का मुद्द करे। कीर वाहां परमेश्कर यहीवा से प्रार्थना करंगा थीर की उत्तर रहने के लिये वाथी, १६। ता जिस तलवार से सुम यहीवा तुम्दारे लिये दे से मै तुम की बताकंगा मै इस्ते दे। बदी बदा मिस देश में तुम की जा लेगी तुम से कोई बात न रख कोडूगा ॥ ५। उन्दें। ने जीर जिस महागी का मय तुम खाते ही से मिस मे विमंबाह से कहा बाद सेरा परमेश्वर बद्दावा तेरे तुम्हारा पीका न क्रोड़ेगी छार वहां तुम सरेागे॥ १९। द्वारा इमारे पास कोई बचन पहुंचाए ग्रीर इम उस जितने मनुष्य मिस में रहने के लिये उस की ग्रीर के बातुसार न करे ता बदेावा इसारे बीच में सद्वा मुद्द करे सा सब तलवार महंगी श्रीर मरी से मरंगे श्रीर विकासयोग्य सासी ठचरे ॥ ६। चाचे यह श्रीर जी विपति में उन के बीच डालगा उस से भली बात दे। चारे बुरी तै।भी इम अपने परमेश्वर कार्द उन में से बचा न रहेगा ॥ १८ । इसाण्ल का यहावा की जिस के पास इस तुमी भेजते हैं मानगी परमेश्वर सेनायो। का यदीवा येा कहता है कि जिस प्रकार से मेरा कीप थीर जलजलाहर यहशसेम् के निवासियों पर भड़क चठी थी उसी प्रकार से गरि तुम मिस में काश्री ते। मेरी जलजलाइट तुम्हारे विर्मेषाइ के पास पहुचा ॥ द। तथ उस ने कारेट् कपर ऐसी मड़क उठेगी कि लोग चिकत ऐगी को पुत्र योद्यानान् को बीर उस को साथ को दलों को बीर तुम्हारी उपमा देकर माप दिया श्रीर निन्दा प्रधानीं की थीर होटे से लेकर वहें ली जितने लेगा किया करेगे थीर तुम इस स्थान की फिर न देखने

१९ । दे बचे हुए यहविया यहावा ने तुम्हारे इस लिये भेजा कि मै तुन्छारी बिनती इस के यागे विषय में कहा है कि मिस में मत जाया हो तुम निम्चय करके जाना कि से बाज तुम की चिताकर में सचमुच रह जास्री तब ती मैं सुम की नाश न यह बात कहता हूं॥ २०। स्वीरिक जब तुम ने मुक कबाा बनाये रवख़ूंगा श्रीर नहीं उखाडूंगा रेग्ये की यह कदकर अपने परमेश्वर यहाद्या के पास भेज रवर्षुंगा क्योंकि तुम्दारी जो धानि में ने किई है उस दिया कि धमारे निमित्त धमारे परमेश्वर ग्रहीवा से से में पक्ताता हू॥ ११। तुम जी कार्येल् को राजा प्रार्थना कर थीर जी कुरू इसारा परमेण्टर यहीया से डरते हो से उस से मत हरे। यदीवा की यह वासी कि व वसी के वसुसार हम की वता कीर हम वैसा है कि उस से मत हरा क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने ही करेगे तब तुम जान व्रमके आपने ही की श्रीसा थीर तुम की उस की दाय से बचाने के लिये तुम्हारे देते थे। २१। देखें। में थान तुम की बताये देता समा हूं ॥ १२ । क्षीर में सुम पर दया करूंगा खीर हूं पर श्रीर जी कुछ सुम्हारे परमेश्वर यदे। वा वह भी तुम पर दया करके तुम की तुम्हारी भूमि तुम से कप्टने के लिये मुक्त की भेजा है, उस में से पर फेर वसा देशा ॥ १३ । यर यदि तुम यह कहकर तुम की ई, वात नहीं मानते ॥ २२ । से प्रव तुम

होको रहने की प्रच्छा करते है। उस मे तुम तलवार महंगी श्रीर मरी से मर जायोगो ॥

8३ ज्ञबं यिर्मयाह उन के परमेश्वर यहावा के सब बचन जिन के काइने के लिये उस ने उस की उन सब लीगी के मास भेजा या अर्थात् ये सब वचन कर चुका तब, २। देश्याया के पुत्र अवर्याद् श्रीर कीरह के पुत्र योष्टानान् श्रीर सब स्रीममानां पुरुषों ने विर्मणाइ चे कहा तू भूठ वालता है हमारे पामेश्वर यहावा ने तुम की यह कदने के लिये नहीं भेजा कि मिख में रहने के लिये मत जाखी ॥ ३। पर नेरियाह का पुत्र वास्क् तुभ की दमारे विषद्व उसकाता है कि इम कर्श्वयों की छात्र में पड़ें बीर बेहम की मार डालें वा वन्धुमा करके वाचेल् को से सारं॥ ४। वा कारेष्ट् के पुत्र योदानान् स्रोर दलों के प्रीर सब प्रधाना कीर सब लागी ने यहूदा देश में रक्षने की यद्दावा की आजा मानने की नकारा॥ थ। श्रीर जो यहूदी उन सब जातियों में से जिन के बोच वे तितर वितर दे। गये चे लाटकर यहुदा देश में रहने लंगे थे उन की कारेष्ट्र का पुत्र योदा-नान् भीर दला के और सब प्रधान से गये॥ ६। पुरुष स्त्री ब्रालबच्चे राजकुमारियां श्रीर जिसने प्रांखियों की जल्लादीं के प्रधान नवूजरदान् ने गदल्याष्ट्र की की ब्राहीकाम् का पुत्र खीर शापान् का पाता था साप दिया था उन को और यिर्ममाइ नवीचीर नेरिय्याट् को पुत्र बास्क् की बेसी गये। ७। से। वे सिख देश में तह्यन्देस् नगर लें आ गये स्थोकि उन्दें। ने यदेखा की मानने की नकारा ॥

द। तस्र यदे। स्ना का यह स्रचन तह्यन्हेस् मे विर्मवाद् के पास पहुचा कि, १। व्यपने दाय से वहे पत्थर से थार महंदी पुनरी के साम्दने उस इंट के चयूतरे में जो तह्यग्छेष् में फिरोन के भवन केंद्वार के पास है चूना फेरके हिया दे॥ १०। थार उन पुरुषों से कह इसाएल का परमेश्वर

निश्चय करके जाने। कि जिस स्थान में तुम परदेशी | सेनाओं का यहीवा यें कहता है कि सुने। मे वावेल् के राजा, अपने सेवक नवूकद्रेस्स् की बुलवा मेल्राा थार वह स्रपना सिंहासन इन परचरी के कपर जो में ने किया रक्खे है रखाएगा श्रीर ष्रापना क्रम इन की जपर तनवारगा॥ ११ । धीर वह शाके मिख देश की मारेगा तब नी मरनेहारे द्यों से। मृत्यु के बीर की बन्धुर दीनेहारे दीं से। वन्ध्रुआई की थीर जी तलवार से कटनेहारे ही से। तलवार के धश्र में कर दिये जाएंगे॥ १२। श्रीर में भिष्ठ के देवालया में श्राम लगवानमा घट चन्दें फुकवा दे**गा श्रीर देवताश्री की बन्ध्**शाई में ले जाएगा थै।र जैसा कोई चरवाहा अपना वस्त श्रोकता है बैसा ही बह मिस्र देश की श्रोक़ेगा ग्रीर वह वेखटके चला जाश्गा॥ १३। श्रीर वह मिख देश की सूर्व्यगृह के खंभा की तुडवा डालेगा थीर मिसके देवालया का ग्राम लगाकर फुकवा देगा।

> 88. जितने यहूदी लेगा मिस देश में मिरदोल् तद्यन्देस् श्रीर नाप नगरीं फीर पत्रीस् देश में रहते थे उन की विषय यद यचन विमेषाइ के पास पहुचा कि, २ इस्राएल् का परमेश्वर सेन।ग्रीं का यद्ये।वा ये। कदता दै कि जो विपति में यदशलेम श्रीर यहूदा को सब नगरीं पर डाल चुका हू वह सब तुमा लागा ने देखी है बीर देखा वे बाज के दिन कैसे उजड़े हुए थ्रीर निर्जन हैं ॥ ३। थ्रीर इस का कारण उन को नियासियों की यह सुराई है जिस के करने से उन्हा ने मुक्ते रिस दिलाई थी कि वे जाकर दूसरे देवताकों के लिये धूप जलाते कीर उन की उपासना करते थे जिन्हें न ते। तुम जानते थे क्षीर न तुम्हारे पुरखा ॥४। मे तुम्हारे पास श्रपने सब दास नोंबयों को यह अहने के लिये बड़े यद से भेजता रहा कि यह घिनौना काम जिस से मै घिन रखता हूमत करो॥ ॥ । पर उन्हीं ने मेरीन सुनीन मेरी स्त्रीर कान लगाया कि स्रापनी खुराई से फिरे खीर दूसरे देवताकी के लिये धूप न (१) मूस में शहकी एउकर।

परमेश्चर है सा या कहता है कि तुम लाग लाटने पाएगा। अपनी यद बही द्वानि क्यों करते हैं। कि क्या
पुरुष क्या स्त्री क्या वालक क्या दूर्घोपरवा बद्धा
पुरुष क्या स्त्री क्या वालक क्या दूर्घोपरवा बद्धा
पुरुष जानते थे कि इमारी स्त्रियां दूसरे देवताओं के
तुम सब यहूदा के बीच से नाम किये जाओ जीर क्षता कर ॥ १२ । ग्रीर बचे दुर यहाँदेयों को बिन जाने ऐसा नही करतीं॥ की इठ करके मिस देश में स्नाकर रहने स्त्री हैं से से लेकर बारे लें। वे तलवार धीर महंगी के द्वारा मरको मिट जाएंगे श्रीर लेगा कोसेगे श्रीर चिकत ष्टागे थीर उन की उपमा देकर खाप दिया थीर निम्दा विधा करेरी ॥ १३ । से जैसा में ने यस्थलेस् को तलवार महंगी श्रीर मरी की द्वारा दगड दिया है वैसा ही मिस देश में रहनेहारी की भी दगड

जलार ॥ ई। इस कारण मेरी जलजलाइट थीर दू ॥ 98 । से अबे हुए यहूदी जी मिस देश में कीप की आग बहूदा की नगरी और यह्यालेस परदेशी देशकर रहने की लिये आये हैं यद्यीप व्रे यहूदा की सहकों पर महुक गई थीर इस से वे बाज देश में रहने की लिये लीटने की वही ब्रामलाया को दिन उजाड़ थ्रीर सुनसान पढे दें॥ १ । अब रखते दें तीभी उन में से एक भी वचकर वहां लाउने यदीवा सेनाथी का परमेश्वर की इसारल्का न पाएगा, मागे पुत्री की होड़ कीई भी वदां न

कोई न रहे॥ द। स्वोक्ति इस मिस देश में जदा मण्डली वांधे हुए यास खडी थीं उन सभी ने तुम परदेशी द्वीकर रहने के लिये आये दे। तुम यिर्मयाह की यह उत्तर दिया कि, १६। जो यदन आपने कामी के द्वारा अर्थात् दूसरे देवताओं के लिये तू ने यदावा के नाम से दम की सुनाया है उस की ध्रुप जलाकर मुक्ते रिस दिलाते है। जिस से तुम नाम दम नहीं सुनने की ॥ १९। की जी मन्नते हम मान हा जाक्षाम सुना रिकाद विकास का सब जातियों के चुके हैं सो से एम निष्डय पूरी करेगी कि इम स्वर्ग लोग तुम्हारी जाति की नामधराई करेगे थार की रानी के लिये धूप जलाएं खार तपायन दें तुम्हारी उपमा देकर साथ दिया करेगे॥ १। जो जो सिसे कि इमारे पुरस्ता लोग खार इम भी अपने वुराइया तुम्हारे पुराक्षा थीर यहूदा के राजा थीर राजाओं श्रीर श्रीर दाकिमी समेत यहूदा के नगरीं वन की स्त्रिया थीर तुम्हारी स्त्रिया वरन तुम प्राप में थीर यहण्यतम् की सहको में करतो थी, वर्षेशिक यहूदा देश थीर यहण्यतम् की सहको में करते थे उस यमय द्यम पेट भरके खाते थीर मली चंगी रहती उसे क्या तुम भूल गये थे। ॥ १०। उन का मन काल थीं थै।र किसी विपत्ति में न पहली थीं ॥ १८। पर को दिन तो चूर नहीं हुआ श्रीर न वे डरते है थीर बाव से हम ने स्वर्ग की रानी के लिये धूप जलाना न मेरी स्व व्यवस्था श्रीर विधियों पर चलते हैं जो श्रीर तपायन देना क्षेत्र दिया तब से हम की सब में ने तुम्हारे पितरीं को श्रीर तुम की भी सुनवाई वक्तुओं की घटी है श्रीर हम तलवार श्रीर महंगी हैं॥ १९। इस क्षारण इसारल का परमेश्वर सेनाओं के द्वारा मिट चली है॥ १९। ग्रीर खब दम स्वर्ग का यहे। या का यो कहता है कि धुना में तुम्दारे विमुख की रानी के लिये धूप जलाती थीर चढ़ाकार रेाटियां द्याकर तुम्दारी द्यानि कर्बाा कि सारे यहादियों का वनाकर तपावन देती थीं तब अपने अपने पति के

=0। तय वया स्त्री वया पुरुष जितने लेगों ने सब मिट जारंगे दस मिस देश में क्वाटे विर्मयाद् की यह उत्तर दिया उन से उस ने कहा, २१ । मुम्लारे पुरखा खार तुम का श्रपने राजाखा थ्रीर द्वाकिमी थ्रीर लेगों समेत यदूदा देश के नगरे। थ्रीर यदणलेस की सडकों में धूप जलाते थे वगा वह यहावा के चित्त में नहीं चढ़ा था श्रीर क्या वद उस की समस्यान रहा॥ २२। से जब यदीवा तुम्हारे यूरे कामें। श्रीर सब विनीने कामें। का श्रीर सदः न सका तब से तुम्हारा देश उदाइकर निर्द्धन श्रीर धुनसान है। ग्राया यहां तक कि लाग उस की

<sup>(</sup>१) मूख में उपहेली। (२) मूख में में उन्हें लूगा स्नीर वे सब मिट कार्येगे।

चयमा देकर खाप दिया करते हैं जैसे कि खास होता | होपा की भी उस की श्रृत्यों अर्थात् उस की प्राय है॥ २३। तुम जो घूप जलाकर यदे। या के विकट्ट पाप करते थीर उस की न सुनते थीर उस की व्यवस्था थीर विधियों थीर चिती नियों के बतुसार न चलते चे इस कारण यह वियत्ति सुम पर या पड़ी जैसे कि बाख के दिन दे॥

**28 । फिर यिर्मवाद ने इन सब सीगों से थीर** वन सब स्त्रिया से कहा है सारे मिस देश में रहने-द्वारे यद्रवियो यद्रोधा का घचन कुना ॥ २५ । इसा-रस् का परमेण्यर सेनायों का यदाया ये। कहता है कि तुम थीर तुम्दारी स्त्रियों ने मन्नत मानी धीर यह कहकर उन्हे पूरी करते हो कि इस ने स्वर्ग की रानी के लिये धूप चलाने पीर तपायन देने की जेा की महत मानी है उन्दे इस खदण्य ही पूरी करेंगी। भला व्यवनी व्यवनी मन्नतों की मानकर पूरी करे। ॥ **२६। घर दे निस देश में रहनेहारे सारे यह दिया** यदीवा का बचन मुना कि मैं ने प्रपने बखें नाम की किरिया खाई है कि खब सारे मिस देश मे कार्र यष्ट्रदी मनुष्य मेरा नाम लेकर फिर फभी यद करने न पारगा कि प्रभु यदाया के जीवन की बेंट ॥ २०। बुनेर खय में उन की भलाई नहीं दानि ही की चिन्ता करंगा से मिन देश में रहनेहारे सब यहूडी रालद्यार थ्रीर मद्दगी के द्वारा मिटकर नाज है। जाएंगे ॥ २८। ग्रीर जी तलवार से वचकर थीर मिस देश से लै।टकर यहूदा देश में पहुंचेंगे से। थोड़े ही होंगे थीर मिस देश में रधने के लिये षाये दुर स्व यहूदियों में से जा वर्षेंगे से। जान लेगे कि किस का द्यान ठएरा मेरा या उन का ॥ र्र । श्रीर यद्दीया की यद वासी दें कि में की सुम की इस स्थान में दश्ब दूगा इस घात का यह चिन्द में तुम्दें देता इ जिसे से तुम जान सकी कि मेरे यवन तुन्दारी प्रानि करने में निश्चय पूरे घींगे। इ०। यदे।या यी कदता है कि सुना जैसा में ने पष्टदा के राजा विद्धियाएं की उस के यतु वर्षात् चस को प्रास को यो की वार्येल् को राजा नयू अद्रस्टर् के दाय में दिया बैसे दी में निस के रासा फिरीन (१) मूल में प्रापने प्रापने मुह री कटा। (१) मूल में जागताहुआ

को खोजिया को द्वाय में कर दुंगा।

४५. च्राशियाह के पुत्र यष्ट्रदा के राजा यहायाकीम् के

राज्य के चीषे वरस में जब नेरियाह का पुत्र वास्क् यिर्मयार् नवी से नवूवत के ये घवन सुनकर पुस्तक में लिख चुका या तव उस ने उस से यद वचन कदा कि, २। दे वास्क् इसारल् का परमेश्वर यदीया तुभा से ये। कहता है कि, इ। तू ने ती कदा दै कि दाय दाय यदे। वा ने मुभे दुः खंपर दु. ख दिया है भे कराइते कराइते द्वार गया थीर सुभे क् कु चैन नदीं मिलता॥ 8। से तू उस से ये। कह कि परे। या पांकरता है कि सुन इस सारे देश मे जिन को में ने बनाया था उन्ने मे आप का दंगा थीर जिन की मैं ने रीपा था उन की मैं ग्राप उखाडूंगा॥ ५। से तू जो अपनी वहाई का यव करता है से। मत कर क्योंकि यदावा की यह वाली है कि मै सारे मनुष्ये। पर विपत्ति डालूंगा पर जदा कदी तू जार घदां में तेरा प्राय वचाकर कीता रक्यंगा ,

४६ म्यान्यजातियों के विषय में

वचन यिर्मयाद् नवी के पास पहुचा से। यद दै॥

२। मिस के विषय, मिस के राजा फिरीज नकी की जी येना परात सदानद के तीर पर कर्कमीश में भी थीर वायेल् के राजा नयूकड़ेम्सर् ने सबे योशिक्याद् के पुत्र यहूदा के राजा यदीवाकीम् के राज्य के चैाषे घरस में मार लिया उस सेना के विषय, इ। कार्चे श्रीर फरियां तैयार करके लखने का निकट याथ्री ॥ ८। घोड़ों की जुतवाशी थीर दे सवारी घोड़ों पर चढ़कार टोप पविने हुए यह दे वाको भाने। को पैना करा किलमा का परिन से। ॥ । में ने इसे को देखा है वे विस्मित द्याकर पोड़े घट गये थै।र चनके ग्रास्त्रीर शिराये गये

<sup>(</sup>१) नेरी पीक्षा पर खेद यदाया है। (२) मूल में तेरे प्राच के। लूट सममकर तुके दूगा।

को सर दूशा में निवाचिया समेत नगर नगर की नाथ कर्दगा ॥ १। हे मिबी सवारा चठा हे राथिया कुशी थीर पूती बीरा दे धनुर्धारी लूदिया चने थायो ॥ १० । थार वह दिन मेनायों के पराधा उन का लेखू पीकर इक खायाी क्योंकि उत्तर के देश में परात महानद के तीर पर मेनाओं के यदाया प्रमुका यद्य है। १९। है मिस की कुमारी कन्या गिलाइ की जाकर बलवान् बीपिध ले पर सू व्यर्थ धी बद्दुत इलाज करती दें क्योंकि रू चंगी घाने की नदीं ॥ १२ । यद्य जाति के लेगो। ने सुना है कि त नीच हो गई कार पृथिवी तेरी चिल्लाइट से भर गई यीर से बीर ठीकर खाकर गिर पहें वे दोनें। एक संग्रा शिर गये हैं ॥

१३। यहाचा ने यिर्मवाद् नखी से इस विषय कि वावेत् का राजा नयूकड़ेस्सर् क्योंकर याकर मिस देश की मार लेगा यह यचन भी कहा कि, 98 । मिन में वर्णन करो थार मिरदीसू में सुनाया थार नाप् श्रीर तष्ट्रपन्देस् मे सुनाकर यद कदी कि खडा देशकर तैयार दी का क्योंकि तेरी चारी ग्रीर सब मुक तलवार खा राई है। १५। तेरे वलवना जन क्यो विलाय नि हैं, यदीवा ने उन्हें ठकेल दिया इस से के खड़ेन रद सकी। १६। इस ने बहुता की ठे। कर विकार में। ये एक दूसरे पर गिर पहे तब कदने लगे चले। दम कराल सलवार के हर के

श्रीर उतावली करके माता गये थार पीके देखते भी | मारे अपने अपने लोगों श्रीर श्रवनी अपनी जग्मभूमि नहीं, यदेश्या की यह वासी है कि चारी स्नोर मय में फिर जाएं ॥ १७ । घटां वे पुकारके कटते हैं कि धी भय है॥ ६। न बेगा चलनेधारे भागने थीर न मिस का राखा किरीन दीरा धी देशरा है उस ने स्रोर खराने पार स्थोकि उत्तर की दिशा में परात् अपना अधसर रो। दिया है ॥ १८। राजाधिराज मद्दानद के तीर पर वे सब ठेकर खाकर शिर पड़े ॥ खिस का नाम सेनाखों का यद्दावा है उस की यह ७। यह कीन है जो नील नदी की नाई जिस का जल वासी है कि मेरे की वन की है। कि वह ऐसा प्राण्या मदानदीं का सा उक्रतता है वढ़ा बाता है। दा मिस जीसा तावीर बीर बीर पदाहीं से बीर कर्में ल् नील नदी की नाई बढ़ता ग्रीर उस का जल महानदे। समुद्र पर से देश पण्या १ ॥ १९ । दि मिस की का सा उक्का है बह कहता है में चककर पृथियी रहनेहारी धंधुबाई के पेग्रय सामान तैयार कर रख क्योंकि नेत् नगर उजाव बीर ग्या भम्म दी वाएगा कि उस में कोई न रहेगा॥ २०। मिस बहुत ही देश से चलायों हे छाल प्रमहनेदारे बहुत ही मुन्दर ब्रक्टिया ती है पर उत्तर दिशा में नाग चला याता पै यद या भी चुक्ता है। २१। ग्रीर उस के ले। सिपाटी किराये में याये हैं से प्रभु के पलटा लेने का दिन है। गा जिस में यह अपने इस घात में चाने पूर शहरी के समान है कि उन्हों द्रोदियो से पलटा लेगा से तलवार खाकर तृम थीर ने मुद्द मेहि थीर एक संग भाग गये थीर खड़े नही रहे क्योंकि उन की विपत्ति का दिन धीर दरह पाने का समय या प्राया॥ २२। उस की ग्राष्ट्र सर्पे के भागने की ची चागी। क्योंकि वे वृक्षें के काटने-द्यारे की चेना थीर कुरदाहियां लिये दुए उस के विनद्व पारंगे ॥ २३ । यदावा की यह वाली है कि चारे उस का यन यहत ही हना भी दी पर वे उस की काट डालेंगे क्योंकि वे टिहियों से भी सचिक अनिशानित है॥ २८। मिनी कन्या की याजा ट्रटेशी को कि वर उत्तर दिया के लोगों के वय में कर दिई जाण्गी॥ २५। इखाण्ल् का परमेश्यर सेनाग्री का यदावा कदता है कि मुना मे ना नगरवासी आमीन् थीर फिरोन् राजा उस के सय देवतायों थीर राजाया समेत मिस की थार फिरीन् की उन समेत जी उस पर भरीसा रखते है दगढ़ देने पर हूं, ३६। श्रीर में इन को बायेल् के राजा नयुक्रदेस्सर् थीर उस के कर्म-चारिया को जो उन के पाँच के खोजी है उन के वश म कर दूंगा । श्रीर उस के पीक्षे यह प्राचीन काल की नार्ड फिर वसाया जाएगा यहावा की यह वाकी है। २०। पर हे मेरे दास वाक्व तु मत हर शीर है इसारल्

<sup>(</sup>१) मूझ में अधिर करनेहारी।

<sup>(</sup>१) जूल में गिस की रहनेहारी कन्या।

विस्तित न हो क्योंकि में तुक्ते थीर तेरे वंश की विश्व प्राह्म के दूर देश से हुडा ले आहंगा से याकूल लीटकर सैन बीर सुख से रहेगा थीर कोई उसे डराने न पाएगा ॥ २८ । हे मेरे दास याकूल यहाला की यह वाकी है कि तू मत हर क्योंकि में तेरे संग्र हू होर यदापि उन स्थ जातियों का जिन में में तुक्ते वरवस कर दूगा अन्त कर डालूंगा पर तेरा सन्त न करंगा तेरी ताहना में विचार करके करंगा बीर तुक्ते किसी प्रकार से निर्देश न ठरा संग

89. फिरीन के बक्ता नगर की मार लेने से पहिले पिर्मणाइ नथी के पास प्रतिश्तियों के विषय यदावा का यह वयन पहुंचा कि, २ । यदीया यी कपता है कि देखी उत्तर दिया से उमग्रहनेहारी नदी देश की उस सब हमेत का उस में है और निवासियों समेत नगर की हुया लेगी तय मनुष्य चिह्नाएंगी यरन देश के स्य रहनेहारे द्वाय द्वाय करंगे ॥ ३। शतुर्वी के बलबन्त चेशि की टाप बीर रहीं के हैग चलने खीर उन के पहियों के चलने का के।लाइस सुनकर याप के दाय यांव ऐसे कीले पड़ जाएंगे कि मुद्द माडकर प्रापने लडकों को भी न देखेगा ॥ ८। क्योंकि स्व पलिश्तियों के नाश दीने का दिन खाता दे थीर बेार् बीर सीदीन् के सब बचे दृए शदायक मिट जाण्यी क्योंकि यद्याच्या प्रलिश्तियों की जी करिंग् माम समुद्रतीर के यचे दुए रहनेटारे हैं उन की नाथ करने पर है ॥ ५। श्रद्धा को लोग चिर मुंहाए दें प्रक्रतलान् जा प्रतिश्तिया के नीचान में प्रकेला रष्ट गया है सो भी मिठाया गया है तू कब ली श्रपनी देह खीरता रहेशा ॥

६। द्वाय यहाया की सलवार तू कव लो कल न पकड़ेगी खपने मियान में घुम जा ज्ञान्त हो भीर धमी रह ॥ ६ । द्वाय तू क्र्योंकर धम सकती ख्योंकि यहाया ने तुभ की खाद्या दिई भीर शभ्कतीन् भीर ममुद्रतीर की विष्द्व ठइ-राया है ।

४८. मात्राब के विषय में श्वारत् का प्रतिश्वर सेनाखीं का पहावा यों कहता है कि नहीं पर हाय क्योंकि वह नाश हो गया कियातिम् की आशा टूटी है यह ले लिया गया है कंचा गढ़ निराध बीर विस्मित हा गया है॥ २। मोकाय्की प्रशंसा जाती रही देश्बीन् में उस की दानि की करपना कि ई गई दें कि आसी इस इस को ऐसा नाम करे कि राज्य न रहे। चे मद्मेन् मू धुनसान हा जाएगा तलवार तेरे पीहे पढ़ेगी ॥ ३। रोरोनेस् से चिल्लाएट का शब्द नाश कीर कड़े दुका का शब्द सुनाई देता है॥ 8। माश्राय् सत्यानाम दी रहा है इस के नन्दे बच्ची की चिल्लाइट सुन पड़ी ॥ ५ । लूदीत् की चढ़ाई में लाग लगातार राते दुर चढ़ेंगे बार दारानैम् की उतार में नाथ की चिल्लाइट का संकट द्या दे । ६। भागकर प्रपना प्रपना प्राम घ्रवाको कीर उस श्रधमूर पेड़ के समान दे। जाखी जी जंगल में दोता है।। छ। क्योंकि हू जो प्रपने कामीं स्रोर भगडारी पर भरीचा रखता है इस कारण तू यकडा जारगा बीर कमाण् देवता भी प्रपने या कको बीर दाकिसी समेत बंधुबाई में जाएगा॥ ८। ख्रीर यदेावा के घचन के अनुसार नाथ करनेदारे तुमारे एक एक नगर पर चकाई करेंगे थेंगर तुन्हारा कीई नगर न बचेगा थीर नीचानवाले थीर पटाड़ पर की चैरस भूमि-द्याले दोने। नाम किये जाएंगे॥ ९। मायास् की पंख दे कि यह उडकर दूर है। जार क्योंकि उन के नगर यहां लों उजाड़ हो जाएंगे कि उन में कोई न रह जाएगा॥ १०। जी की ई यदीवा का काम स्नालस्य से करे ख़ीर स्ना अपनी तसवार सीचू बदाने से राक रक्कों से सांपित दों ॥ १९ । माम्राह्म सचपन दो से मुखो है बापनी तलकठ पर घैठ गया है घट न सक वरतन से दूसरे वरतन में उगडेला गया न वधुश्राई में गया इस लिये उस का स्त्राट उस में रहा सीर उस को ग्रम्ब ज्यों की त्यों समी रही है। १२। इस कारण यदे। या की यद द्याची दे कि ऐसे दिन (१) भूल में सुना गया।

षाएंगे कि में लोगों की उस के उख्डेलने के लिये भेज़ंगा थ्रीर वे उस की उरहेर्नेगे जिन घड़ी में वह रक्का दुवा है उन की कूछे करके फीड़ डालेंगे॥ १३। श्रीर जैसा इसारल् के घराने की बेतेल् से जिस पर वे भरेका रखते घे लोकात दे।ना पड़ा वैसा दी माबाबी लोग कमोश् से सनारंगे॥ १४। तुम क्योंकर कह सकते हो कि इस तो बीर खीर पराक्रमी योहा हैं॥ १५। माजाव ता नाश हुजा थीर उस के नगर मस्स घा गये थीर उस के चुने पुर जवान घात दोने की उतर गये राजा-धिराज की जिस का नाम सेनायों का यद्दावा है यदी वासी है। १६। मोस्राय की विपत्ति निकट था गई थीर उस के संकट ने पहने का दिन बहुत घी वेग से जाता है ॥ १७ । दे उस के जास पास के यव रवनेवारे। वे उस की कीर्त्ति के सव जाननेवारे। उस के लिये विलाप करी करी दाय वद मनवूत बेंटा थीर मुन्दर इड़ी क्या नी ठूट गई है ॥ १८। चे दीयान् की रचनेदारी अपना विभव को हकर प्यासी बैठी रद क्योंकि मोखाय के नाम करनेदारे ने तुम पर चकुाई करके सेरे ट्रुट गढ़ीं की नाम किया है ॥ १९ । दे खरीएर् की रहनेहारी मार्ग मे खड़ी दीकर ताकती रह दस से की भागता है छै।र चस से जो खल निकलती है पूछ कि का हुआ है। २०। मोषाष् की पाणा टूटेगी वह विस्मित है। गया क्षे । ए। य द्वाय करे। श्रीर चिह्नाश्री श्रनीन् में भी यए वतायो कि मोसाव नाय दुया है। २१। सीर चैरस भूमि के देश में दीलीन् यद्सा मेपात्, २२। दीवीन् निवा वेत्दिव्लातम्, ३३। किर्यातीम् वेत्गामूल वेत्-मीन्, २४। करियोत् दीसा निदान क्या दूर क्या निफट मीषाव देश के सारे नगरीं में देखह की बाचा पूरी हुई॥ २५। यद्याया की यद वासी है कि माम्राय् का सींग कट गण और मुखा टूट गई है। २६। उस की मतवाला क्यों क्योंकि उस ने यदीवा के विरुद्ध खड़ाई मारी दे 👉 नाष्पाव अपनी कांट में चाटेगा श्रीर ठट्टों में वदाया जाएगा।। २०। क्या तू ने भी इसाएल् की ठट्टों में नहीं उड़ाया क्या वह चोरों के श्रीच पकड़ा (१) मूस में दीवान की रहनेहारी येटी।

गया कि तू जब जब उस की चर्चा करता तब तब तू किर हिलाता है। २८। है मीखाय के रहनेहारी अपने व्यापने नगर की हो इकर ठांग की दरार में बसे और उस पिएहुकी के समान हो हो गुफा के मुंद की एक खोर घोंसला बनाती हो। १९। इम ने मीआब् के गर्द्ध के विषय सुना है कि बह जरूबन गर्द्ध है उस का अहंकार और गर्द्ध और खींममान और उस का मन फूलना जिह्द है। ३०। यहाबा की यह बाबी है कि में उस के बहे बोल से कुरू बन म पड़ा। इप । इस कारता में सार मोखावियों के लिये हाय हाय करा। में सार मोखावियों के लिये हिलों मोले हिये हाय हाय करा। में सार मोखावियों के लिये हिलों मोले हिये हाय हो है से सार की दायलता में नुम्हारे लिये पालेर

चे भी अधिक विलाप करंगा तेरी हालियां ता ताल के पार यह गई वरन पाबेर के ताल लो भी पट्टची घों पर नाश करनेदारा तेरे धूपकाल के फलों यर कीर तीड़ी हुई दाखों पर भी ट्रूट पड़ा है। इइ। थीर फलधाली घारियों पीर मात्राय के देश से पानन्द धार मगन दोना उठ गया ई पीर मै ने ऐसा किया कि दाखरस के कुउड़ी न दासमधु कुछ न रद गया लेगा फिर दाख ललकारते हुए न रैं। देंगे की ससकार दानेवाली दें सा दागी नहीं ह इ8 ॥ देश्योन् की चिल्लाइट युनकर सेवा यसाले सें। कीर यहम् लों भी पीर सेव्यर् से दें।रीनेम् पीर व्यलत्-श्रतीशिया सें भी चिल्लाते हुए भागे चले गये है श्रीर निसीस्का बल भी सूख गया दे॥ इध । फिर यदे।या की यद यागी है कि में उंचे स्थान पर चकाया चकाना धीर देशमाधी के लिये धूप जलाना दोनीं मे। प्राय् में चन्द कर दूंगा । ३६। इस कारम मेरा मन माखाय खीर की पेरेंच के लागा के लिये रा राकर वासुली सा बालापता दे क्योंकि जा कुछ उन्दें। ने कमाकर बसाया है से नाम है। उठ । क्योंकि सब के सिर मूंड़े गये श्रीर सब की डाड़ियां नोची गई सब के दाय चीरे दुए ग्रीर सब की कमरों से टाट बन्धा हुआ है । इद । मामाव् के सर्व घरों की कतों पर और स्व चै।कों में रोना

है कि मैं ने मोश्राष्ट्र को तुष्क वरतन की नाई तेए सुनवाजा श्रीर वह उन्नडकर डीह हो नाएगा श्रीर डाला है।। ३९। मोश्राष्ट्र कैसे विस्मित हो गया उस की बस्तियाँ फूक दिई जाएंगी तब जिन ष्टाय द्वाय करे। क्योंकि एस ने कैसे लिख्यत द्वाकर यीठ फेरी दे इस प्रकार माळाव की चारों बीर के सब रहनेरारे उस से उट्टा करेंगे थीर विभिन्न हो जारंगे॥ ४०। ध्योकि यदे। या यो कहता है कि देखे। यह उकाब सा उड़ेगा मीम्राव के कपर प्रपने पक्ष फैलाएगा ॥ ४९ । करिय्योत् से लिया गया श्रीर ग्राख्याले नगर दूसरी के बद्ध में पढ़ गये थै।र उस दिन मोग्रायी यीरों को मन जननेदारी स्त्री को से हो जाएंगे। ४२। ग्रीर माग्राव् ऐसा तितर वितर हो जाग्गा कि उस का दल टूट जाएगा क्योंकि उस ने यहोया के विक्रु वहाई मारी है॥ १३। यहोवा की बह वासी दै कि दे मोखाव के रहनेहारे तेरे सिये भय थीर गहदा थीर फन्दा ठद्दराये गये है ॥ ४४। जो कोई भय से भागे से। ग्रस्टे में गिरेगा श्रीर जी की ई गडदे में से निकले सा फन्दे मे फसेगा क्योंकि में मोश्राय् के दग्ड का दिन उस पर से मार्जगा बद्दावा की यदी बाखी है ॥ ४५ । जा भागे हुए हैं से हेण्डोन् मे श्ररण लेजर खडे हो गये है पर देश्यान् से प्राता सीर सीदान के बीच से ली निकली जिस से मायाव देश के कोने खीर वलवैया के चे। रहे भस्म दे। गये है। ४६। हे सेखाव् तुक्त पर दाय कमेश्य की प्रजा नाथ दे। गई क्योंकि तेरे स्त्री पुरुप दोनी बन्धुयार्श्व मे गये है। १०। तैःभी यद्दावा की यद वाशी दै कि ग्रन्त की दिनों में मै मोश्राध् की बन्धुयार्च से लीटा से खाडाा। माखाव् के दर्ख का यचन यही ले। वर्णन पुत्रा ॥

**४८. त्र्युम्मोनियों** के विषयमें यहे।वा ये। करता है कि

क्या इसाएल् की पुत्र नदीं दें क्या उस का कोई वारिस नहीं रहा फिर मल्काम् क्यों गाद् के देश का भाधिकारी होने पाया और उस की प्रजा क्यो उस को नगरी में बसने चाई है ॥ २। यदीवा की यह वासी है कि ऐसे दिन आते हैं कि मे अम्मोनियों

पीटना दे। रहा है क्योंकि बदोवा की बह वाशी के रख्या नाम नगर के विरुद्ध युद्ध की ललकार लागों ने इसार्यलयों के देश की श्रपना लिया है चन के देश की इसारली अपना लेंगे यहावा का यही वचन है। ३। हे हेश्बोन् हाय हाय कर क्योंकि ऐ नगर नाथ दे। गया दे रख्वा की बेटिया चिल्लाकी थीर कमर में टाट बांधी काती पीटती हुई बाड़ी में इधर उधर दीड़ो क्योंकि मस्क्राम् अपने याजकों थीर दाकिमा समेत वन्धुषाई में जाएगा ॥ ४। दे संग क्री इने हारी सातिर तू अपने देश की तराइयों पर विशेष करके अधनी बहुत ही उपकास तराई पर क्यों फूलती है तू क्यों यह कदकर अपने रक्खे हुए धन पर भरोसा रखती है कि मेरे विस्तु कीन चढ़ाई कर सकेगा॥ ५। प्रभु सेनाओं के यद्दीवा की यह वाशी है कि सुन मैं तेरी चारी स्नार के सब रहने-द्यारीं की तरफ से तेरे मन में भय उपजाने पर हूं थीर तेरे लाग अपने अपने साम्हने की खोर धिकया दिये जाएंगे शीर जब वे मारे मारे फिरंगे तब कोई उन्दे स्कट्टेन करेगा॥ ६। पर उस के पोके मै श्रामोनियों के। वन्ध्रुश्राई से सैग्टा सार्जगा यहात्रा की यही वागी है।

। एदे। स्के विषय में चेनाओं का यदे। या यें। फदता दै कि क्या तेमान् मे अव 'मुक युद्धि नही रही यया ब्रहां के चानिया की युक्ति निष्कल ही गर्दे क्या उन की बुद्धि जाती रही है।। दा दे दंदान् के रहनेहारी भागा लाट जास्रा घटा क्रिपकर बसा क्योंकि जल में एसालू की दरह देने लगू तम्र उस पर भारी विपत्ति पड़ेगी॥ ९। यदि दाख के तोड़ने-द्वारे तेरे पास जाते ते। क्या वे करीं कदी दाख न क्रोड जाते श्रीर यदि चीर रात की बाते ती क्या ये जितना चाइते उतना धन सूटका से न जाते । ए। क्योंकि में ने एसाव् की उद्यारा में ने उस की किपने के स्थानों की प्रगट किया यहां ली कि घट किप न सका उस के छंग्र थीर भाई ग्रीर पहोसी

<sup>(</sup>१) मूल में बेटिया। (१) मूल में संग छाष्टनेहारी बेटी।

श्रापने खपमूर बालकों की छोड जायी मे उन की विलाकंगा सार सुम्हारी विधवार सुम्ह पर भरासा रक्खें॥ १२। क्योंकि यहावा यें कहता है कि देखे। की इस के येश्य न थे कि कटेरे में से पीएं उन को तो निश्चय पीना पड़ेगा फिर क्या तु किसी प्रकार से मिर्देश उत्तरके बचेगा तू निर्देश उत्तरके न सचेगा श्रवश्य ही पीना परेगा॥ १३। स्पोकि यद्दीया की यह याशी है कि में ने खपनी किरिया खाई है कि बाबा ऐसा उबह जाएगा कि लेग चिकत होंगे सार उस की उपमा देकर निन्दा किया श्रीर खाप दिया करेंगे थीर उस के सारे गाव सदा को लिये उकाइ हो जाएगी।

98। मै ने यदेखा की ग्रीर से समाचार सुना है बरन जाति जाति में यद कहने की एक दूत भेजा गया है कि एकट्टे होकर रहेल् पर चढाई करे। थै।र वस से लड़ने की उठी।

१५। में ने तुमी जातियों में केटी खीर मनुष्यों में सुच्छ कर दिया है। १६। हे कांग की दरारी में बंबे हुए वे पहाड़ी की चेाटी पर केाट बनाने-वाले तरे भयानक रूप और मन के प्राभमान ने तुके धीखा दिया है चाहे तू उकाव की नाई अपना बरेरा जंचे स्थान पर बनाये तै। भी मै बढ़ां से सुभी **उतार लाकगा यद्यां को यद्यी वार्यो है॥** १०। रदीस् यद्यां लीं उजाड देशा कि जी काई उस के पास से चले से। चिकत देशा श्रीर उस के सारे दुःखो पर ताली बजारगा॥ १८। यदे।वा का यह वचन है कि सदीम् श्रीर क्षमारा श्रीर उन के श्रास पास के नगरीं के उलट जाने से उन की जैसी दशा मुई घी वैसी ही दोगी वर्णन कोई मनुष्य रहेगा ग्रीर न कोई ग्रादमी उस से टिकेगा। १९। देखे। वह सिंह की नाई यर्दन के आस पास के छने लं-गल से सदा की चराई पर चढ़ेगा ग्रीर में उन की चस को साम्दरे से सह भगा दूंगा तख जिस की मै

सब नाम है। नामे श्रीर वह जाता रहा है। १९। मुन तूं उस की उन पर प्रधिकारी ठदराजंगा देखी मेरे तुल्य कीन देशीर कीन मुक्त पर मुकट्टमा चलारगा श्रीर घट चरवाहा कहा है जा मेरा साम्दना कर 'सकेशा ॥ २० । सा सुना पहाया ने स्दोस् के विष्टु क्या युक्ति किई है श्रीर तेमान् के रष्टनेष्टारी के विरुद्ध कीन सी कल्पना किई है निश्चय वद भेड वकरियों के बच्चों का चमीट से जासा। निश्चय यह चराई का भेड़ वक्रारेया से खाली कर देगा ॥ २९ । उन के गिरने के ग्रव्य से पृणियी कांच उठती और ऐसी चिल्लाइट मचती जा लाल समुद्र सो सुन पहती है। २२। देखी यह उकाय की नाई निकलकर उस याग्या थीर दोसा पर प्रपन पुस फैलाएगा थीर उस दिन एटोमी ग्रुरधीरी का मन जननेष्टारी स्त्री का का हा जाएगा।

२३। दमिष्क् के धिषय। इमात् बीर अर्पेट् की क्षाणा टूटी है क्योक्ति उन्दों ने युरा समाचार सुना दै वे गल गये है समुद्र पर चिन्ता दे वह ग्रान्त नहीं हो सकता ॥२४। दिमार्य्य वसर्धीन देव्कर भागने की फिरती है पर कंपकवी ने उसे पकड़ा बननेदारी की सी पीई उस की उठी है ॥ २५ । हाय यह नगर. यह प्रशंसायीग्य पुरी जी मेरे दर्यका कारण है से ख्यों केंग्स न जारगा॥ २६। सेनाग्रों के यद्याचा की यह वाशी एँ कि उस में के जवान चौकों में गिराये जाएंगे थीर सब बोहाश्रों का बोलना बन्द दे। साम्बा ॥ २९। श्रीर में दोसेब्स् की शहरपनाइ में साग लगासंगा जिस से वेन्टदद् के राजभवन भस्म दो आएंगे ॥

२८। कोदार्के विषय ग्रीर दासेर्के राज्यों को विषय में जिल्हे बाबेल् को राजा नवूकड़ेग्सर् ने मार लिया यद्देश्या ये कहता है कि उठकर केदार् पर चकु ाई करी थीर पूर्वियों का नाश करी । दें। वे चन को हरे थीर भेड़ सकारियां ले जाएंगे चन तबू थीर सब बरतन उठाकर जटों की भी शंक से जाएंगे थीर उम सोगो से पुकारके करेगे कि चारीं खोर सम्बद्धी सम्बद्धी ॥ ३०। यद्यां वा की यह वाणी है कि है दासेर् के रहनेहारा भागा दूर दूर

<sup>(</sup>१) मूल में चाटी की पकड़नेहारी। (२) नूल में यदन की बदाई से।

<sup>(</sup>१) न्स में कीन नेरे लिये समय ठइराइना ।

मारे मारे फिरा कही जाकर छिपके बसा क्योंकि बाबेल् के राजा नवूकड़ेस्सर् ने तुम्हारे विकट्ठें युक्ति जीर करणना कि है है। ३९। यहावा की यह वाबी है कि उठकर उस जैन से रहनेष्टारी जाति के लोगा पर चठाई करो जो निहर रहते हैं श्रीर विना किवाई थीर वेयहे थां ही बसे हुए हैं। ३२। उन के कट श्रीर श्रमीगित गाय बैल श्रीर भेस वकरियां लूट में जाएगी क्योंकि में उन की गाल के बाल मुसानेहारों को उसकर सब दिशाश्री में तितर वितर कर्या श्रीर चारा श्रीर से उन पर विपत्ति लाकर डालूगा यहावा की यह वासी है। ३३। श्रीर हासेर् गीदहों का वासस्थान श्रीर सदा के लिये उजाह होगा न कोई मनुष्य वहा रहेगा श्रीर न कोई श्राटमी उस में टिकेगा।

इष्ठ। यहदा को राजा सिद्कियाह को राज्य के षादि में यहात्रा का यह वचन यिमेयाह नबी के पास रलाम् के विषय में पहुचा कि, ३५। सेनाम्री का यहे। या यां कहता है कि मै एलाम के धनुप की जो उन को पराक्रम का मुख्य कारण है तोडूंगा। 🔰। ग्रीर मे बाकाश की चारी बीर से बायु बहाकर उन्द्रे जारी दिशायों। की श्रीर तितर वितर क्या यहां लों कि ऐसी कोई जाति न रहेगी जिस मे भागते दृर रलामी न यारं॥ ३०। ग्रीर मे रलाम् को उन के प्रवृक्षीं थै। र उन के प्राण के खे। जियें। के साम्दने विस्मित कर्षगा, श्रीर उन पर अपना कीप भड़काकर विपत्ति डालुंगा थ्रीर यदीवा की यह बाखी है कि मै तलबार की उन के पीके चलवाते चलवाते उन का अन्त कर डालूंगा ॥ **३८। ग्रीर मे एलाम में ग्रापना सिहासन रखकार उन** के राजा श्रीर दाकिसी का नाश करना घदावा की यही व्यासी है। इर । श्रीर यदीवा की यह भी याकी है कि अन्त के दिनों में में एलाम की बन्धुमाई से लीटा ले बाडंगा।

प्र• बाबेल् श्रीर कस्दियों के देश के विषय यदीवा ने धिर्मयाद् नत्रों के द्वारा यह वचन कहा कि, २। जातियों से

बतायो बीर सुनायो श्रीर भरता खड़ा करे। सुनायो मत किपाओ कि बाबेल् ले लिया गया बेल् का मुंह काला हो गया मरीदक बिस्मित दो गया वायेल् की प्रतिमारं सन्जित हुई धीर उस की बेडील मुरते विस्मित होगई॥३। क्योंकि उत्तर दिशा से एक जाति उस पर चठाई करके उसके देश की। चलाइ यहां लें। कर देशी कि क्या मनुष्य क्या पशु उस में को ई भी न रह जाएगा सब भागकर चले जारंगे ॥ ८ । यद्दीवा की यह वाणी है कि उन दिना में इश्वारली श्रीर यहूदा रक सम थास्मी वि राते हुए अपने परमेश्वर यद्दावा की ढूंढने के लिये चले आएंगे॥ ५। वे सिय्योन् की बीर सुद्द किये हुए उस का मार्ग पूक्ते थ्रीर स्नापस में यह कहते खारंगी कि आस्रो इस यहावा के साथ रेसी वाचा बांधकर की कभी बिसर न जाए सदा ठहरी रहे उस से मिल जाएं॥

६। मेरी प्रजा खोर्ड हुई भेंडें हैं उन के चरवाही ने इन को भटका दिया और पद्माङ्गे पर फिराया है वे पदाड पहाड़ श्रीर पदाड़ी पहाड़ी घ्रमसे घुमते अपने बैठने के स्थान की भूल गई है। । जितनों ने उन्हें प्राया की उन की खा गये श्रीर चन के सतानेहारों ने कदा इस में हमारा कुछ दोष नहीं क्योंकि यहे। वा जो धर्म का बाधार है बीर उन को पितरी का श्रापय था उस को विकद उन्हों ने पाप किया है। 🗲 । बाबेल की बीच में से भागी क्रमुदियों के देश से जैसे अकरे भेड वक्तरियों के अगुवे हाते हैं वैसे निकल प्राम्ना ॥ ९। म्योंकि देखा में उत्तर के देश से बड़ी जातिया की समारके उन की मगडली बाबेल पर चका. ले बाजंगा थीर वे उस के विक्द पांति वाधीरी उसी दिशा से वह से लिया सारगा उन की तीर चतुर बीर को से छोंगे उन में से कोई प्रकारण न जाएगा॥ १०। श्रीर कर्युंदियों का देश ऐसा लुटेगा कि सब जूटनेहारी का पेट भरेगा यहायाँ की यही घाखी है। १९। हे मेरे भारा के जुटनेद्वारी तुम की मेरी प्रका पर खानन्द करते श्रीर दुलसते हो थीर घास चरनेहारी खेळिया की नार्क उक्कति थीर बलवन्त घोड़ों के समान हिनहिनाते

हा, १२ । दस कारण तुम्हारी माता की प्राणा टूटेगी | तुम्हारी जननी का मुद्द काला देगा फ्योंकि यह सब जातिया में से नीच छात्री वद जगल थीर मक थ्रीर निर्जल देश हा जाएगी॥ पछ। यदीवा के क्रीध के कारण वह देश वसा न रहेगा वद उजाड़ ही उजाड होगा , जी कोई वायेल् के पास से चले से। चिकित है। गा ग्रीर उस के सब दुख देखकर ताली बजाएगा ॥ १८ । हे सब धनु-र्धारिया बाबेल की चारा खार उस के विच्छ पाति बांधा उम पर तीर चलायो उन्हे रख मत होडा में ने तेरे लिये फन्दा लगाया श्रीर तू खनजाने उम क्योंकि इस ने यद्दीया के विक्क पाप किया है। जैसा उस ने किया है बैसा ती तुम भी उस से करे।॥ १६। वावेल् से से वेतिहारा थ्रीर काटनेहारा दोने। को। नाश करे। वे दुखदाई तलवार के डर के मारे देश का भाग जार ॥

१७। इस्रारल् मगार्द हुई भेड है सिद्दा ने उस नयूक वेस्टर् ने उस की चड्डियों की तोड़ दिया है। १६। इस कारण इसारल् का परमेश्वर सेनाश्री का यदीया यें। कहता है कि सुना जैसा में ने खण्णूर के राजा की दयद दिया था वैसे ही खट देश समेत व्याचेल् के राजा की दरु दूगा॥ १९ । थीर मे इसारल् की चरा की चराई में फीर लाजगा श्रीग वह क्षमींल् खीर वाणान् में फिर चरेगा खीर रहेम् के पदादी पर थीर जिलाइ में फिर पेट भर खाने पारमा ॥ २०। यदीवा की यह वाशी है कि उन दिने। में इसाक्त् का अधर्म ठूठने पर भी पाया न जाएगा केर यहूदा के पार्थ खोजने पर भी न मिली मांकि जिन की में अर्था ख्यां उन का पाप भी धमा करंगा ॥

२१। तू मरातम् देश श्रीर प्रकेद् नगर के निर्वाधियो पर चढ़ाई कर मनुष्यों की ती मार डाल श्रीर धन की सत्यानाश करें यद्यावा की यह वासी है कि की की आचा में तुमें देता हू उन सभी के श्रातुसार कर ॥ २२ । सुने। उस देश में युद्ध सीर श्रत्यानाश का सा शब्द है। रहा है। स्इ। जी द्यीदा रारी पृथियी के लागों का चूर चूर करता था से कैसा कांट डाला गया है घायेल् सर्वे जातिया के बीच में कीया चजाड़ हो गया है॥ २४। हे बाबेल् मे फर भी गया तू कूठकर यकड़ा गया रै क्योंकि तू १५। चारी खोर से उस पर ललकारी उस ने दार यदीवा से कारहा करता था ॥ २५। प्रमु सेनामी के मानी उस के कीट गिराये थार ग्रहरपनाट कार्ड यहावा ने ग्रस्ता का अपना घर रातकार अपने क्रीध गर्द क्योंकि यहावा उस से श्रपना पलटा सेने पर प्रगट करने का सामान निकाला है क्योंकि सेनायों है से तुम भी उस से प्रयमा प्रयमा पलटा ले। के प्रमु बंधीया की क्स्वियों के देश में एक काम करना है ॥ ३६ । पृष्टियों की होर से खाखा श्रीर वस को बदारियों की सीली उस की छेर ही छेर वना दो श्रीर सत्यानाश करेा कि उस से का कुड़ ष्यपने अपने लोगों की थोर फीरे थैं।र प्रपने थपने भी बचा न रहे। २०। उस में के सब बैला की नाथ करे। वे घात धाने के स्थान में उत्तर जाएं उन पर शाय क्योकि उन के दयह पाने का दिन मा को भगा दिया है पहिले तो श्रम्भूर के राजा ने उस पहुंचा है ॥ २८ । सुने। वाघेल के देश में से भागने-को खा डाला श्रीर पीके वाघेल के इस राजा हारों का सा वोल सुन पहला है जे। सिध्योन् म यह समाचार देने को दै। है थाते है कि हमारा परमेश्वर यदीवा अपने मन्दिर का पलठा से रहा है ॥ २९ । बहुत से बरन सब धनुर्धारियों की बाबेल् के विक्ष स्कट्टे करी उस की चारी ग्रीर कावनी डाला उस का कार्ड भागकर निकलने न पार उस के काम का वदला उसे देख्री जैसा उस ने किया है ठीक घैसा ही उस के साथ करा क्योंकि उस ने यद्दीवा इसारल् के पवित्र के विवद्व ग्रीभेमान किया है।। ३०। इस कारण उस में के जवान सीकों में गिराये जाएंगे और सब योहाओं का बोल बन्ड हो जाएगा यदेव्या की यदी वाशी है। ३१। प्रभु सेनाओं के परावा की यह वासी है कि हे समिसानी में

<sup>(</sup>१) मूल में उन दिनों ग्रीर उस समय में।

<sup>(</sup>१) अर्थात् आत्यणा यश्चयेथे । (२) प्रार्थात्, दश्वयोग्य । (३) मूल में भार हाल ग्रीर उन के पीके हरन कर ।

है ॥ इर । से प्राप्तमानी ठीकर खाकर गिरेगा प्रार कोई उसे फिर न उठाएगा श्रीर में उस के नगरी मे बाग लगालगा थार उस से उस की चारी खार सब कुछ भस्म दे। खारगा ॥

इइ । चेनाक्षी का यहावा ये। कहता है कि दसा-रस् बीर यहदा दोनें। यरायर पिसे हुए है जीर वितना ने चन को यधुवा किया से तो उन्हे पकडे रप्ते पे थार जाने नदीं देते ॥ इत्र । उन का कुढाने-द्वारा नामधी है मेनायों का बहाया वही उस का नाम दे घद उन का मुकट्टमा भली भांति लखेगा इस लिये कि यह पृथियों की चैन देकर यायेल् के निवासियों की व्याकुल करे ॥ ३५ । यदीया की यद याकी दे कि कर्मादयों कीर वावेश् के दाकिम परिद्रत बादि सद्य निवासियों पर तलवार चलेगी ॥ इई । उन बढा बाल बालनेरारी पर तलवार चलेगी धार व मूर्य वनगे उस के क्रूरवीरी पर भी तलवार चनेगी और वे विक्तित है। बार्शी ॥ इ०। उस मे के सवारे। ग्रीर राथिये। पर थीर मय मिसे जुले लेगों। पर तलवार चलेगी थार वे स्त्री यन बाएंगे उम के भगदारों पर तलवार चलेगी थीर व लुट बारंगी॥ इट। उस के अलाश्रया पर मूदा परेगा थीर व मुद्रा जाणी क्वोंकि वह खुदी हुई मुरती से भरा पुत्रा देश है सीर वे खपनी भयानक प्रतिमासी पर यायले हैं ॥ इर । इस लिये मिर्जल देश के जन्तु िषयारी के स्ता मिलकर यहां यसी थीर ग्रुतर्मुर्ग रम में वाम करेरी ग्रीर बह फिर चदा सा बसाया न जाग्याः न उस म युग युग ली कीई वाम करेगा ॥ 80 । यहाचा की यह बाली है कि सदीम् श्रीर श्रमीरा थीर उन के व्यास पास के नगरी की जैसी दणा परमिश्वर के उत्तर देने से हुई भी भैनी भी बावेल् की भी द्वागी यद्यां ले। किन की र्वं मनुष्य उस मे रहेगा थै।र न कोई खादमी उस में टिकेगा ॥ ४९। भुने। उत्तर दिशा से एक देश के लेश खाते है श्रीर पृष्यियों की क्रोर में एक यही जाति थीर बहुत से रास। उठकर चढाई करी। 18२। छे धनुष बीर वर्की पकड़े दुग

सेरे विरुद्ध हूं और सेरे देगड पाने का दिन या गया है वे क्रूर कीर निर्देश है वे समुद्र की नाई गरजेंगे श्रीर घोड़ों पर चठ्ठे हुए तुक्त बाबेल् की बेटी के विष्ठ यांति वांधे यह करनेहारे की नाई आएंगे॥ 8३। उन का समाचार सुनते ही बाबेल् की राजा की छाथ पांव कीसे पढ़ जाते हैं थीर उस की जननेदारी की मी मीई उठी ॥ ४४ । सुने। सिंद की नाई जा यर्दन के बास पास के घने जंगल से सदा की चराई पर चढ़े मै उन की उस को साम्दने से कट मगा दूंगा तय जिस की मै चुन लूं उस की उन पर प्रधिकारी ठद्दराजाा देखा मेरे तुल्य कीन दे श्रीर कीन सुभा पर सुकट्टमा चलारगा थीर बद्द चरवादा कहां है हो मेरा साम्दना कर रुफेगा ॥ ४५ । से सुना कि यदावा ने वावेल् के विष्ठ का युक्ति किई है थीर कस्दियों के देश के चिन्द्र की।न सी करपना किई है निश्चय वह भेड़ वकरियों के बच्चा का घसीट से जाएगा निश्चय बद सिंह चराइया का भेड बकारियां से खाली कर देशा ॥ ४६ । यायेल् को ले लिये जाने को गब्द से पुष्यियो कांप उठती थीर उस की चिहाइट जातिया में मन पडती है।

> प्र• महोवा ये कहता है कि मै वाबेल् के श्रीर लेव्कामै के रहते-दारी के विष्ठु रक नाथ करनेदारी वायु चलालेगा॥ २। पीर में बाबेल के पास ऐसे लेगों। की भेलंगा बी उस की फटक फटककर उसा देंगे श्रीर इस रीति उस के देश की सुनमान करेगे श्रीर विषात के दिन चारी थोर ये उस के विषद्ध धारो ॥ ३। धनुर्धारी के विषद्ध धनुर्धारी धनुष चकार श्रीर ग्रपना जा भिल्म परिने चठे उसके जवानी से कुछ कामलता न करना उस की सारी सेना का मत्या-नाथ करना ॥ ४ । कर्युदियों के देश में लेग मारे दुए थीर उस की सहकों में किहे दुए गिरेंगे॥ ध।

<sup>(</sup>१) मुल में घारी चीर रहें।

<sup>(</sup>१) मूल में यदंग की यहाई से। (२) मूल में कीम नेरे सिये सगय उहराएगा। (१) प्रथात् नेरे विराधिया का हृदय । यह कम्दिया के देश का एक नाग जान

क्योंकि यद्यपि इसारल् थीर यहूदा के देश इसारल् थीर जात की अपनी दृद्धि से स्थिर किया थीर गये है तीभी उन के परमेश्टर सेनाखों के यदीवा ने उन की त्याग नहीं दिया ॥

६। यायेल्को घीच से भागी खौर खपना खपना प्राम्वय चाप्रो उस के प्रधम्में से मारा देशकर तुम भी न मिट जाफी क्योंकि यद यदीवा के पलटा लेने का समय है वह उस की वदला देने पर है। ।।। बाबेल पहीबा के छात्र में सीने का कटीरा ठघरा या जिस से सारी पृथियों के साम मतयासे दाते चे जाति जाति के लेगों ने उस के दाखमध् में से विवा इस कारण वे वावले हैं। गये॥ ८। बावेल प्रचानक से लिई धार नाथ किई गई उस के लिये दाय दाय करे। उस के झावें। के लिये वल-सान यौपधि लाखी क्या जानिये वह चंगी दो सकी। र । इस बाबेल का इलाज करते ते। ये पर घट चर्ती नहीं दुई की काकी हम उस की तककर श्रपने अपने देश की चले जाएं स्प्रोकि उस पर किया दुवा न्याय खाकाश वरन स्वर्ग लें भी पहुच गया है॥ १०। यदीचा ने दसारे धर्म के काम प्राट किये हैं से। आयो हम सिप्योन् मे खपने परमे-शबर यदीया को काम का वर्णन करे॥ ११। तीरे यैनी करे। ठालें यांभे रहा क्योंकि यहाया ने मादी राजाओं के मन की उभारा है उस ने वायेल् की नाम करने की करपना किई है ग्रीर यदीया का यही पलटा है जो बद अपने मन्दिर का लेगा ॥ १२। बाबेल् को शहरपनाद् के विषद्व भवदा खड़ा करी बहुत पदकर बैठाको घात लगानेदारी की वैठाक्री क्योंकि यद्दीवा ने वाबेल् के रहनेहारों के विषष्ठ की कुछ कहा था के खब केरने की ठाना श्रीर किया भी दें॥ १३ । दे यहुत जलाश्रमों के सीच यसी दुई ग्रीर वहुत भगडार रखनेदारी तेरा प्रस्त श्राया तेरे लेक की सीमा पहुच गई है। १८। सेनाओं के यहावा ने अपनी ही किरिया खाई है कि निष्ठ में तुम की उटिड्डियों के समान अनोगनित किई है यदीवा की यदी वाकी है। मनुष्यों से मर दूगा हो।र वे तेरे विष्द्र ससकारेगे॥ १५। उस ने पृथियों की श्रपने सामर्थ्य से बनाया

के पवित्र के विक्ष किये हुए पापें। से भरपूर हो आकाश की आपनी प्रवीकता से तान दिया है। १६। बाब बार बीलता है तब याकाश से चल का यहा शब्द दोता दै यह पृचियी की होर से जुदरे कठाता थीर वर्षा के लिये विकली वनासा थीर व्यपने भगडार में से प्रथम निकाल से प्राप्ता दे॥ १०। यद्य मनुष्य पशु सरीखे ज्ञानर्रोहत हैं सब सानारी का अपनी खादी हुई मूरती के कारक लीकात दोना पहेगा क्योंकि उन की ढाली हुई मुर्ते घोखा देनेहारी दें बीर उन के कुछ भी सांस नही अलती॥ १८। ये ते। व्यर्थ सार उट्टे ही के याग्य है जब उन के नाम किये जाने का समय खारमा तब वे नाग ही होंगी । १९। घर की याकुय का निस खंश दे यह उन के समान नहीं यह तो सब का बनानेहारा है और प्रसारल उस का निज भाग है उस का नाम सेनायों का बहाबा है ॥

२०। तू मेरा फरसा धीर युद्ध के द्वीधवार उत्था वै से। तेरे द्वारा में नाति जाति की तिसर वितर कदंगा ग्रीर तेरे ही द्वारा राज्य राज्य का नाथ कद्या ॥ २१ । श्रीर तेरे ही द्वारा मे मयार समेत घोडों कें। टुकडे टुकडे कबंगा ग्रीर रथी ममेत रण की भी तेरे ही द्वारा टुकड़े टुकड़े कवंगा॥ २२। और तेरी दी द्वारा में स्त्री पुरुष दोनों की दुकड़े दुकड़े कबंगा खीर तेरे भी द्वारा में यूढे थीर लड़के देंगि। की दुकड़े दुकडे कच्या थीर सवान पुरुष और जवान स्त्री दोना की में तेरे ही द्वारा दुकडे दुकड़े कस्ता।। २३। श्रीर सेरे ती द्वारा में भेड़ वकारिया समेत चरवादे की टुकडे टुकड़े करंगा और सेरे घी द्वारा में किसान श्रीर उस को जो है वैक्षा को भी ठुक है ठुक है करंगा चौर कांध्रिपतियो खीर दाकिमीं की में तेरे दी द्वारा ठुक है टुजाड़े करगा ॥ २४ । थीर घावेल् की धीर सारे कर्योदियों की भी में उस सारी युराई का बदला दूंगा जो उन्दों ने तुम लोगों के साम्दने सिळीन से

२५। दे नाश करनेदारे पदाङ् जिस के द्वारा (१) मूल में चा के दबह होने के समय।

सारी पृथिवी नाम हुई है यहावा की यह वासी है कि में तेरे विष्ठ हू थे।र हाथ बठाकर तुमे ठांगी पर से लुक्का दूंगा थीर जला धुथा पहाड़ वना-क्या॥ ३६ । थीर लेगा तुक्त से न तो घर के कीने के लिये पत्थर ले लेंगे थेंगर न नेव के लिये क्यों कि तू सदा उजार रहेगा यहावा की यही वासी है। २०। देश में भगड़ा खड़ा करी जाति चाति मे मरिस्सा फूँकी खाबेल् के विक्द्व जाति जाति की तैयार करी अरारात् मिन्नी खीर अदक्नज् नाम राज्यों को उस के विरुद्ध घुलाग्री उस के विरुद्ध सेनापति भी ठइराखी घोडों की शिखरवासी टिड्रियों के समान चनिर्मित चढा ले याग्रो॥ २८। उस के विरुद्ध जातिया की तैयार करे। मादी राजाग्री ग्रीर ग्रीध-पतिया खीर सब दाकिसी उस राज्य के सारे देश की तैयार करे। ॥ २९ । यहावा का यह विचार है कि यह बाबेल की देश की ऐसा उजाई करेगा कि उस मं, की ईभो न रद जाएगा से। श्रव पूरा दीने पर है इस किये पृथियो कांपती थीर दुखित राती है। ३०। याबेल् के ग्रुरबीर गढ़ें। में रचकर सड़ने की नकारते हैं इन की बीरता जाती रही है और वे यह देखकर स्त्री यन गये हैं कि हमारे वास्यानी में आग लग गई श्रीर फाटकी के वेवहें तेहि गये हैं। इप । एक दरकारा दूसरे दरकारे से श्रीर रक समाचार देनेदारा दूखरे समाचार देनेदारे से मिलने सीर वाधेल् के राजा की यह समाचार देने के लिये दीड़ेगा कि तेरा नगर चारी खोर में से लिया गया, ३२। श्रीर घाट मधुना के वश द्दा गर्वे**९ क्षेर साल सुखाये श्राय क्षार याद्वा घ**ळरा च**ठे हैं ॥ ३३ । क्योंकि इशाएल् का परमे**श्वर येनाग्री का यदीया ये। कदता है कि वाबेल् की घेटी दांवते समय के खालहान सरीखी है घोडे ही दिनी में उस की कटनी का काल

६४। घायेल् के राजा नवूकद्रेस्स्ट्ने मुक्त की खा लिया चीर मुक्त की पीच डाला श्रीर मुक्त की कूछे

(१) मूल में पाट पक डे गये। (२) मूल में स्नाग से जलाये

वर्तन के समान कर दिया उस ने मगरमच्छ की नाई मुक्त की निग्नल लिया छीर मुक्त की स्थादिष्ठ भी जन जानकर अपने पेट की मुक्त से भर लिया उस ने मुक्त की वरद्धस निकाल दिया है ॥ ३५ । से सिय्योन् की रहनेहारी कहेगी कि मुक्त पर थीर मेरे शरीर पर जी उपद्रव हुआ है से बाबेल् पर पलट खाए थीर यहशस्त्र कहेगी कि मुक्त में किये हुए खून का दीप कस्दियों के देश के रहनेहारी पर लगाया जाएगा ॥

इह । इस लिये यहावा कहता है कि में तेरा मुकट्टमा लडूगा थार तेरा पलटा लूंगा थार उस के ताल की दुखाऊ गा थीर उस के मिते की सुखा दुगा ॥ ३०। बीर बाबेल् डीह ही डीह बीर गीटडों का वासस्यान होगा थीर लेग उसे देखकर चिकत होंगे छैार ताली वनारंगे छीर उस में कोई न रद्व जायगा॥ ३८। लोग एक यग येथे गरर्जेगे क्रीर गुरीएंगे जैंसे युवा सिंद थीर सिंह के बच्चे क्रहेर पर कारते हैं ॥ ३९ । घर जन्न चन की बड़ा उत्साद द्वागा तव मे जेवनार तैयार करके उन्दे रेसा मतवाला कंदगा कि वे इलस्कर सदा की नीद में पहुँगों खीर कभी न जागेंगे यहावा की यही वागी है। 80। मैं उन की भेड़ों के वच्ची की ग्रीर में हों थीर अकरों की नाई घात करा ट्रंगा॥ ४९। ग्रेमक् कैंवे ले लिया गया किस की प्रशंसा सारी पृष्यियी पर होती थी से कैसे पक्षा गया बावेल् नाति जाति के छोच कैसे सुनसान हा गया है। 8२। वावेल् के कपर समुद्र चढ ग्राया है वह इस को बहुत सी लहरी में हूब गया है ॥ १३ । उस की नगर उत्तर गये थार उस का देश निर्जन थीर निर्जल है। गया है उस में कोई मनुष्य नहीं रहता थीर उस से होकर को ई खादमी नहीं चलता ॥ ४४ । मै बाबेल् मे बेल् की दग्ड दूंगा थीर उम ने जी कुक निगल लिया है से। उस की मुंह से उगलवासंगा बीर जातियों के लेगा फिर उस की खोर ताता बांधे दुर न चलेंगे थैंगर बाबेल् की प्रनाष्ट्र गिराई जाग्गी ॥ ४५ । दे मेरी प्रका उस की

चपद्रव दुषा करेगा थैंार छाकिम छाकिम के विक्ह थ्रीर पृथियो के सारे निवासी वाघेल पर जयजयकार करेंगे क्योंकि उत्तर विका से नाम करनेटारे उस पर ये मक कारंगे ॥ चढ़ाई करेंगे यद्दावा की यद्दी वाणी है ॥ १९ । जैसा सुधि ले। ॥

सत्यानाश का वहा कीलाइल सुनाई देता है ॥ ५५ । यदीवा बाबेल् क्षी नाश ग्रीर उस में का धड़ा कोलाइल एक्य करता दे इस से ४न का कोलाइल मदासागर का सा सुनाई देलां है॥ ५६ । वाचेल् पर भी नाम 'करनेहारे चक 'ग्राये हैं ग्रीर उस की

वीच से निक्षल था थीर थपने प्रपने प्राण की श्रूरवीर पकड़े गये थीर उन के धनुप तोड़ हाले यहावा के भड़के हुए कीप से बचायो ॥ ४६। थीर गये व्योकि यहे।वा बदला हेनेहारा के व्यव है वह जब उड़ती वात उस देश में सुनी जार तब तुम्हारा व्यवस्य ही पलटा लेगा ॥ ५०। थीर में उस के मन न घवरार थैं।र तुम न डरना एक वरस में तो शाकिमों परिस्ती व्यधिपतियों रईसें थैं।र यूरवीरें। एक चड़सी वात व्याशाों थैं।र उस के पीके दूसरे घरस की ऐसा मतवासा करूंगा कि वे सदा की नींद में में एक थीर उड़ती बात पाएगी थीर उड़ देश में पड़ेंगे थीर फिर न जागेंगे खेनाथों के यदाबा नाम राजाधिराज की यदी वाशी है॥ ५८। सेनाग्री का दोगा ॥ १७ । उस के पीछे में बाबेल की खुडी हुई बदावा यों भी कदता है कि बाबेल की चीड़ी मूरता पर दण्ड कचाा थार उस के सारे देश के लोगों श्रष्टरपनाद नेय से काई जग्राी धार उस के कंसे का मुद्द काला दे। जाएगा थै।र चस के सब लेगा फाटक थाग लगाकर जलाये जाएंगे थै।र उस में उस के बीच मार डाले जाएंगे॥ ८८। तदा स्वर्भ राज्य राज्य को लेगो। का परिचम व्यर्थ उपरेगा क्रीर चातियों का परिश्रम खारा का कीर ये जारता थीर

भूर । यहूदा की राजा सिद्धियाह की राज्य की वायेल् ने इसारल् के लोगों की मार हाला वैसा ही चीचे घरस में सप उस के संग वायेल् की सरायाह चारे देश के लेगा उसी में भार हाले बाएँगे ॥ ५०। भी गया जो नेरियाए का पुत्र थीर मद्सेयाइ का है तलवार से बच्चे हुए भागो खडे मत रहा यहावा पाता थीर राजभवन का व्यधिकारी भी या तव को दूर से समरण करें। श्रीर यस्थालेम् की भी यिर्मयाट् नधी ने उस की आचा दिई कि, ६०,। इन सव यातों की की वायेल् पर पड़नेवाली सारी प्रशास मुद्र काला है हम ने प्रापनी नाम-धराई सुनी है यहात्रा की पवित्र भवन में जो पर-ने लिख दिया, ईर । और विमेयाह ने सरायाह से देशी खुसने पाये इस से हमारे मुंह पर सियाही कहाई हुई है । पूरे। इस कारण यहीया की यह वाणी है कि ने ते। इस स्थान के विषय यह कहा है कि मे इसे येसे दिन याते हैं कि मैं चस की सुदी हुई मूरतें। ऐसा मिटा दूंगा कि इस में प्या मनुष्य क्या पशु पर दगड कर्षगा थीर चस की सारे देश में लीगा कीई भी न रह जाएगा टारन यह सदा उकाड पड़ा धायल देक्तर कराइते रहेगे॥ ५३। चादे यावेल् ऐसा कवा बनाया जाए कि याकाण से वाते करे यौर उस के कंचे गढ थीर भी हुठ किये जाएं तीभी में उसे नाण करने के लिये लोगों के। भेड़ंगा यहाया की यह वाणी है॥ ५४। सुना बावेल् से चिल्लाहरू का याव्य सुन यसता थीर कस्दियों के देश से थके रहेगे॥

यहां लें। यिर्मयाष्ट्र के खचन हैं।

<sup>(</sup>१) मूल में तब देस कीर।

प्र- ज्ञ विद्विष्णाद् राज्य करने लगा महीने के दसवें दिन की ब्रह्मादी का प्रधान नबू-तब वह इक्कीस बरस का था जरदान् की बाबेल् के राजा के सन्मुख हाजिर हुआ श्रीर यहश्रलेम् में स्वारष्ट घरस लें राज्य करता रहा उस की माता का नाम धमूतल् है जो लिझावासी पिर्मपाइ की बेटी थी॥ २। श्रीर उस ने पद्दीपाकीस् के सब, कामें के अनुसार वह किया की यदीवा के लेखे हुरा है। इ। से यहावा के काप के कारण यक्शलेम् ग्रीर यष्ट्रदा की रेशी दशा दुई कि अन्त मे उस ने उन की खपने साम्हने से निकाला । श्रीर चिद्कियाः यायेल् के राजा से बलवा किया ॥ ४॥ से। उस के राज्य के नीवें बरस के दसवे महीने के दस्ये दिन की वायेल् का राजा नव्कद्रेस्टर् ने अपनी सारी सेना लेकर यस्शलेस पर चढ़ाई किई श्रीर उस ने उसकी पास कावनी करके उस की चारा खार काठ बनाये ॥ ५ । यो नगर घेरा गया और विद्क्षियाद् राजा के स्पारद्वें बरस लें चिता रहा ॥ ई । चैाचे महीने के नै। वे दिन से नगर में महंगी यहां लें बढ़ गर्दकि लेगो। के लिये कुछ राटी न रही ॥ ७। तय नगर की शहरपनाइ में दरार किई गई श्रीर दोनें। मीतों के बीच जा फाटक राजा की बारी के निकट था उस से सब पेद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गये श्रीर श्रराधा का मार्ग लिया ॥ ८ । उस सेना ने राजा का पीछा किया और उस की यरीदी के पास के अरावा में जा पकड़ा तव समकी सारी बेना उस की पास से तितर वितर है। ताई॥ र। से। वे राजा की पकड़कर इमात् देश के रिव्ला में वावेल्के राजा के पास से गये थीर बद्दां उस ने उस के दर्ग्ड की श्राचा दिई॥ १०। ग्रीर वाबेल् के राजा ने सिर्कियाध् के पुत्रों की उस के साम्दने घात किया ग्रीर यहदा के सारे हाकिमों की भी रिव्ला में घात किया। १९। श्रीर सिर्कियाच की श्रांखीं की उस ने फ़ुड़वा डाला पीर उस की घेडियों से अकडाकर वावेल की ले गया फिर वाबेल् को राजा ने उस की दगडगृह से डाल दिया से। बह मरने के दिन से। बही रहा ॥

नब्रुकदेस्सर् के राज्य के उन्नीसर्वे बरस के पांचवें करता था से। यच्यलेम् में आया॥ १३। श्रीर उस ने यहीवा को भवन स्नीर राजभवन स्नीर यहासस् की सब बड़े बड़े घरीं की श्राग लगवाकर फूंक विया॥ १८। और यबशलेम् की चारीं छोर की सब ग्रहरपनाद की कर्स्दियों की सारी सेना ने जी जल्लादीं के प्रधान के संगधी का दिया॥ १५। थीर कंगाल लेगों में से कितना की थीर जी लेग नगर में रह गये खीर जी लोग वाबेल् के राजा के पास मारा राये थे थार जा कारीगर रह गये थे उन सब की जल्लादों का प्रधान नबूजरदान् वधुषा करके ले गया ॥ १६। पर दिहात के कंगाल लेगी में से कितनी की जल्लादी के प्रधान नवूजरदान् ने दाख की बारियों की चेवा खीर किसानी करने की क्रीड दिया॥ १९। थ्रीर यदीवा के भवन में जी पीतल के खंभे थे कीर पाये कीर पीतल का गंगाल को यहावा के भवन में या उन सभी की कस्दी लाग तोङ्कर उन का पीतल वावेल् की ले गर्ये॥ १८ । श्रीर द्वांडियों फाबडियों केंचियों कटोरेा ध्रूप-दानों निदान पीतल के थीर सब पात्रों की जिन से लोग सेवा टइल करते थे वे ले गये। १९। श्रीर समय क्रमदी लाग नगर क्री घेरे हुए ये सा हन की तसला करहीं क्रिटोरियों द्वांडियों दीवटा घूपदानी कीर कटोरी में से जा कुछ साने का था सा सोने की ग्रीर की कुछ चांदी का या से चांदी की लूट करके जल्लादे। का प्रधान ले गया॥ २०। दोनी खंभे एक गगाल पीतल के बारहा बैल जा पायां के नीचे घे इन सब की ती सुलैमान राजा ने यहावा के मवन के लिये वनवाया था और दन सब का पीतल तील से वाहर था॥ २१। खंभे तो घे उन में से एक एक की जचाई घठारह द्वाय श्रीर घेरा बारह डाय थ्रीर माटाई चार थंगुल क्री घी वे ता खाखले थे॥ २२। स्नीर एक एक की कंगनो पीतल की भी एक एक कानी की कंचाई पांच द्वाय की घी खीर उस पर चारों स्रोर खाली स्रीर स्ननार जी सने घे १२। फिर उसी बरस अर्थात् बाबेल् को राजा सा सब पीतल के थे॥ २३। श्रीर कंगनियों की

चारी असंगा पर क्रियानवे अनार वने थे से जाली | प्राणियों की से गया ॥ ३०। फिर मवूक्रद्रेस्मर् के राज्य के जपर चारों छोर एक सा प्रभार घे। २८। छै।र जल्लाही के प्रधान ने सरायाद महायाजक थीर उस के नीचे के यावक सपन्याए जीर तीनें। हेवड़ीदारें। से सब प्राणी मिलकर चार हवार क्र से। हुए ॥ की पक्षड़ लिया॥ २५। श्रीर नगर में से उस ने रक खोला पक्रह लिया जा याद्वाची के कपर ठहरा था थीर की पुषप राजा के सन्मुख रहा करते थे दन में से सात जन जी नगर में मिले श्रीर सेनापति का मुन्छो वो साधारण लोगों को सेना से भरती करता या थीर साधारण लेगों में से साठ एक्प इमात् देश के दिव्ता में रेसा मारा कि वे मर गये। सा यहूदी प्रपने देश से अधुए दाकर गये॥ २५। रहाये बरच में नव्यक्षद्रेरसर् यदशसेम् से जाठ सा बत्तीस कि जीवन भर लगातार बना रहा ह

कि तेईश्वें बरस में जल्लादों का प्रधान नवजरदान सात सा पैतालीस महूदी प्राणियों की बंधुर केरके ले राया

३१। फिर यहूदा के राजा यहायाकीन की अधु-यार्ड के मैंतीसर्वे घरस मे अर्थात् विस घरस मे वायेल् का राजा स्वील्मरीदक् राज्याद्वी पर विराज-मान हुआ उसी के बारहर्व महीने के पश्चीसवे दिन की उस ने यहदा की राजा यद्दीयाकीन की वर्नी-गृद से निकालकर यहा पद दिया, ३२। श्रीर उस को नगर में मिले, २६। इन सब की जलादी का में मधुर मधुर ययन कदकर की राजा उस के संग प्रधान नव्र बरदान् रिव्ता में वाबेत् के राजा के वाबेत् में बधुए ग्रं उन के सिंदासना से उस के पास ले गांगा॥ २०। तव वाबेल् के राजा ने उन्हें विष्टासन की प्रधिक ऊंचा किया, इह । श्रीर उस के यन्त्रीगृष्ट के यस्त्र बदला दिये श्रीर बद कीवन भर नित्यँ राजा के चन्मुख भे।जन करने पाया॥ विन लेको को नद्रकदेख्य अंधुर करके ले गया है। और दिन दिन के खरच के लिये वाचेत् के दतने है अर्थात् उस के राज्य के सातबै बरस में तीन राजा के यहां से नित्य उस का कुछ मिलने का हकार तेईच यहूरी ॥ २९। फिर अपने राज्य के थठा- प्रश्नमध्य दुस्रा थार यह उस के मरने के दिन ली उस

## विलापगीत।

## १. जी नगरी लेगों से मरपूर भी

से। क क्या ही विधवा सी बक्ते सी वैठी हुई है को नितयों के लेखे बड़ी थै।र प्रातीं में रानी थी ये। अब क्या ही कर देनेहारी है। गई है॥ २। यह रात की फूट फूटकर रोती है उम के श्रांसू गालीं पर ठलकते हैं

- उम की सब यारों में से कोई पाव इस की शांति मद्दों देता
- वस को सब मिन्ना ने उस से विश्वासवात किया बीर शतु वन गये हैं॥
- इ। यष्ट्रहा दुख श्रीर कठिन दासत्य से असने की लिये परदेश करी गई
- पर अन्यकातियों में रहती हुई चैन नहीं पाती

- इस के सब खदेड़नेहारों ने उसे घाटी में पकड़ लिया।
- ४। सिय्येन् के मार्ग विलाप कर रहे हैं इस लिये कि नियत पर्यों में कोई नही जाता
- चस को सय फाटक सुनसान पहें है उस को। याजक कप्टरते है
- उस की कुमारियां शाकित हैं खीर वह साप कठिन दृख भाग रही है।
- ५। उस के देशि प्रधान हो। गये उस के शतुः भाग्यवान है
- क्योंकि यदाया ने उस के यहुत से सपराधी के। कारण उसे हुय दिया
- उस के बालबच्ची का शत्रु हांक हाककर बन्धुबाई से ले गये।
- हा चीर कियोन् की पूर्त का सारा प्रताप। जाता रहा
- उस के दाकिन रेसे दरियों के समान दे। गये का कुछ चराई नहीं पाते
- थीर सदें इनेदारी के साम्दने से बलक्षीन दाकर
- श यहणलेम् ने इन दुख क्षीर मारे मारे फिरने ।
   के दिनों में
- भएनी सब मनभाधनी वस्तुएं जो प्राचीन काल से उस की बनी थीं स्मरण किई दे
- जय उस के लाग द्रोदिया के द्वाध में पहें श्रीर उस का कोई सदायक न रदा
- तय वन द्रोहियों ने वस की वसड़ा देखकर ठट्टा
- द। यदशलेम् ने यहा पाप किया दस लिये वह क्रमुद्ध वस्त्रं सो ठहरी
- जितने उस का प्रादर करते थे से उसे तुच्छ जानते दें इस लिये कि उन्दों ने उस की मंगी देखा
- में। यह कहरती हुई पीके की फिरी जाती है।।
  र । उस की अशुद्धता उस के यम्ब्र पर है उस
  ने सपना यानासमय समरण न रक्का था

- दस लिये खट खहुत रोति से पद से उतारी गई खीर कीई उसे शांति नही देता
- हे यहे। या मेरे दु.ख पर दृष्टि कर क्योंकि शश्रु ने मेरे विक्द्व वहाई मारी है॥
- १०। द्रोदियों ने उस की सब मनभावनी स्वस्तुखो पर हाथ बकाया है
- ख्रान्यजातिया जिन के विषय हू ने खादा दिई ची कि वे मेरी सभा में भागी न दीने पाएं
- उन को उस ने अपने पंचित्रस्थान ही में घुषी हुई देखा है॥
- १९। उस के सब निवासी कदरते हुए भोजनवस्तु ठूठ रदे है
- उन्हों ने जी में जी ले आने के लिये अपनी मनभावनी यस्तुरं वेचकर भाजन लिया
- दे यद्दावा दृष्टि कर थीर ध्यान से देख क्योंकि मै तुळ्ड हो गई हूं॥
- १२। दें सब बटोहियों क्या इस बात की तुम्हें कुछ दिन्सा नही
- ट्टिंग करके देखे। कि जी पीका सुक्त पर पड़ी है बीर ध्हावाने कीप भडकने के दिन सुक्ते दिई है
- उस के तुल्य थ्रीर पीड़ा कदा॥
- १३। जपर चे उस ने मेरी इङ्कियों में स्नाग सगार्द है स्नीर वे उस से भरम हो गर्द
- उस ने मेरे पैरों के लिये जाल लगाया श्रीर मुक को उलटा फेर दिया
- उस ने रेसा किया कि मैं कोड़ो हुई सीर राग से लगातार निर्वल रहती हूं॥
- पक्ष। उस ने ज़ूर की रिस्पिया की नाई मेरे जयराधी की अपने दाय से कसा है
- उस ने उन्हें घटकर मेरी ग्रार्टन पर चढ़ाया श्रीर मेरा यस घटाया
- जिन के सम्बने में खड़ी नहीं हो सकती उन्हीं के बाग में प्रभु ने मुक्ते कर दिया है।
- १५। प्रमुने मुक्त में के स्वयं पराक्रमी पुरुषों की मुच्छ जाना
- उस ने नियस पर्व का प्रचार करके लोगों की

मेरे विषद्ध वुलाया कि मेरे जवानी को पीछ

प्रभु ने यदूदा की सुभारी कन्या के। की एहू में पेरा है॥

पद्दा क्वन व्याता को कारख में राती हूं मेरी खांखीं से खांसू की घारा घटती रहती है

क्योंकि जिस शारि देनेहारे के कारण मेरे जी में जी श्राता था से मुक से दूर ही ग्राया

मेरे लक्केबाले खकेले केन्ड्रे ग्रंथे इस लिये कि अन्नु प्रवल हुना है॥

पठ । सिय्योन् हाथ फैलाये हुए है उस की कोई श्रांति नहीं देता

यहोवा ने याकूव के विषय में यह खाजा दिई है कि उस की चारी खोर के निवासी उस के देखी है। जारं

यस्थलेम् उन के बीच आगुद्ध स्त्री सी दे। गई है॥

१८। यहीवा तो निर्देश है क्योंकि में ने उस की आहा का उद्घंचन किया है

हे सब लोगी मुना कीर मेरी पीडा की देखे।

मेरे भुमार श्रीर भुमारियां वन्धुवाई में चली गई हैं॥

१९। मैं ने अपने यारी की पुकारा पर उन्हों ने सुक्षे घोखा दिया

सब मेरे याजक थीर पुरनिये भाजनयस्तु इस सिये ठूठ रहे भे कि साने ने उन की जी मे स्त्री थाए

तव नगर ही से उन का प्राया कूट गया ॥ २०। हे यहावा हाँछ कर क्योंकि में स्कट से हू

मेरी अन्ति इस राम कि है है ---

मेरा दृदय उत्तर गया कि में ने बढा अलया किया है

वापर तो में तलवार से निवेंश होती हू थीर घर में मृत्यु विराज रही है ॥

रप । उन्हा ने सुना है कि में कहरती हूं मुने कोई शांति नहीं देता

मेरे सब शत्रुकों ने मेरी विवर्णत का समाचार

सुना है वे इस कारख हार्यित हो गये कि तू ही ने यह किया है

पर जिस दिन की चर्चा तू ने प्रचार करके किई चस की तू दिखा भी देगा तय है मेरे सरीखे हो जाएंगे॥

२२। उन की सारी दुष्टता की श्रीर दृष्टि कर श्रीर जैसा तूने मेरे सारे श्रपराधी के कारण मुक्ते दण्ड दिया वैसा ही उन की भी दण्ड दे

स्थोंकि मैं बहुत ही कहरती हूं श्रीर मेरा हृदय राग से निवंत है ॥

२. प्रभु ने सिक्योन् की पुत्री का क्या ही व्यक्त के प्रम के बादल से छांप विद्या

उस ने इसारल् की श्रीमा की श्राकाश से धरती पर पटक दिया

थीर कोष करने के दिन अपने यायों की चौकी का समस्य नहीं किया ॥

२। प्रमु ने याकूब की सब विस्तिया की निदुरता से निगल लिया

उस ने रोप में आकर यहूदा की पुत्री के हुठ गड़ों को ढाकर मिट्टों में मिला दिया

उस ने चािकमी समेत राज्य की अर्घाचन उद्द-राया है॥

३। उस ने भड़के हुए कीप से इसारल् के सींग की सह से काट डाला

उस ने शत्रु का साम्हना करने से श्रापना दहिना इाथ खींच लिया

खीर घारों खीर मस्म करती हुई ली की नाई याकूय की जला दिया है।

8। उस ने श्रमु वनकर धनुष चढ़ाया यह वैरी वनकर दहिना द्वाच वढ़ाये दुर खड़ा हुवा

क्रीर जितने होंग्रे में मनभावने थे सब की घात किया

<sup>(</sup>१) मूल में सारे सींग की।

सिम्पोन् की पुत्री के तंत्र पर उस ने आग की नाई प्रपनी जलबलाइट भड़का दिई है॥ -

भ । प्रमु श्रनु बन गया उस ने इसारल् की निगल लिया

उस को सब महली को उस ने निग्नल लिया उस को हुड़ गड़ों को उस ने बिगाड़ डाला स्रोर यहूदा की पुत्री का रोना पीटना बहुत बढ़ाया है॥

ई। श्रीर उस ने श्रपना मग्रहप धारी में के मचान की नाई धारेगाई से ग्रिरा दिया श्रपने मिलापस्थान को उस ने नाश किया पहोद्या ने सिय्योन् में नियत पूर्व थीर विशाम-दिन दोना की विसरवा दिया

थार भ्रापने भडको पुर काप से राजा थार याजक दोनों का तिरस्कार किया है॥

। प्रमु ने थपनी येदी मन से उतार दिई छै।र
 थपना परित्रस्थान थपमान के नाथ तजा

उस के सदलों की भीता की उस ने अनुषों के यश में कर दिया

यद्दीया की भवन में उन्हों ने ऐसा कीलाइल मचाया कि मानी नियत पर्व का दिन था॥

 पदीया ने सिप्पोन् की कुमारी की शदर-पनाए तोड डालने का ठाना था

से। उस ने डोरी डाली ख्रीर खपना दाय नाश करने से नहीं सींच लिया

थीर कोट चौर शहरपनाष्ट्र दोनीं से विसाय कराया वे दोनीं एक साथ गिराये गये हैं॥

९। एस के फाटक मूमि में घर गये हैं उस ने उन के बेंड़ों की तीस्कर नाथ किया

उस का राका श्रीर श्रीर द्याकिम श्रन्यनातियां मंरहने से व्यवस्थारोद्देत द्या गये दे

भीर उस की नथी यहावा से दर्शन नहीं याते॥

९०। चिय्यान् की पुत्री के पुरनिये भूमि पर चुपचाप बैठे हैं

चन्दा ने कापने सिर पर धूल चढाई कीर ठाठ का फैटा बांधा है यच्यलेस् की कुमारियों ने स्रापना स्रापना सिर भूमि लें कुकाया है॥

99 । मेरी खांखें खासू वहाते बहाते रह गई मेरी खन्तीहुया रेठी बाती हैं

मेरे लोगों की पुत्री के विनाश के कारण मेरा कलेजा फट गया

क्यों कि यद्वे बरन दूर्धा पडित वद्वे भी नगर के चौकों में मुर्कित देशते दें॥

१२। वे अपनी अपनी मा से कदते हैं अन श्रीर दाखमधुक हां हैं

वि नगर के चैंको में घायल किये हुए मनुष्य की नाई मूर्कित होकार

अपने अपने प्राय की अपनी अपनी माता की गोद में क्षेत्रहर्ते हैं॥

१३। ष्टेयबणलेस् की पुत्री में तुमा से क्या कर्डू में तेरी उपमाकिस से दूं

दे सिय्योन् की कुमारी कन्या में कीन सी यस्तु तेरे समान ठदराकर तुभी शान्ति दूं

क्यों कि तेरा दुःख समुद्र सा श्रपार है तुभी की न चंगा कर सकता है॥

98। तेरे नवियो ने दर्शन का दावा करके तुभा से व्यर्थ फीर मूर्खता की वाते कही घीं

थीर तेरा अधर्म प्रगट न किया था नहीं ते। तेरी वन्धुयार्श्वन होने याशी

उन्दों ने तेरे लिये व्यर्थ के भारी वचन खताये दें जो देश से निकाल दिये जाने के कारण दुस दें।

१५। यय बटोही तुम पर ताली पीटते हैं वे ययग्रलेम् की पुत्री पर यह कदकर ताली वजाते थीर सिर हिलाते है कि

क्या यह यह नगरी है जिसे परमसुन्दर ख़ीर सारी पृण्यियी के दर्प का आरख कदते थे ॥

9ई। तेरे सब शतुषों ने तुक्त पर मुंद फैलाया है ये ताली यकाते थीर दात पोसते दे ये कहते हैं कि इस समें निगल गांगे हैं

जिस दिन की इस बाट जोइते थे से ते। यही है यह इस की मिल गया इस उस की देख चुके हैं।

99 । यद्योध्याने की कुछ ठाना था से किया भी दे

जा यचन यह प्राचीन काल से कहता स्राया सार्ड उस ने प्रराक्तिया

उस ने निठुरता से तुभी ठा दिया और श्रमुओं को तुभ पर आनंन्दित किया और तेरे द्रोहियों की सींग की कंचा किया है। १८। वे प्रभु की खोर तन मन से चिह्नाये हैं हे सिय्योन् की कुमारी की शहरपनाह अपने

श्रांसू रात दिन नदी की नाई बहाती रह तिनक भी विधाम न ले न तेरी थांख की पुतली

थम चार ॥

१९। रात के पहर पहर के आदि में चठकर

प्रमुक्ते सन्मुख श्रापने मन की वातीं की घारा वाध

तेरे जी बालबच्चे रक रक सड़क की सिरे पर भूख से मूर्कित छा रहे है

उन के प्राय के ।निस्त अपने द्वाध उस की स्रोद फैला ॥

२०। हे यहीबा दृष्टि कर ग्रीर ध्यान से देख कि तू ने यद सब दुःख किस की दिया है

क्या स्त्रियां श्रापना फल अर्थात् श्रापनी गीवः के वज्री की खा डार्लं

चे प्रमु क्या याजक खीर नबी तेरे पवित्रस्थान मे घात किये जारं॥

२१ । सहकों में लडको पीर खूके दोनी मूर्नि पर पडे हैं

मेरी कुमारियां श्रीर कवान लेगा तलवार से गिरे तू ने कीप करने के दिन उन्हें घात किया तू ने निहुरता के साथ बध किया॥

दर। तूने नियत पर्व की भीड़ के समान खारी कीर से मेरे भय के कारकों की खुलाया है ख़ैार घटे।या के कीप के दिन न तो की के भाग निकला ख़ैार न की के यच रहा है

जिन की मैं ने शोद में लिया थीर पीम पासकर बढ़ाया था मेरे शतु ने उन का अन्त कर हाला है॥

## ३. उस के राय की छड़ी से जा दुःख भोगानेदारा है बद्दी पुस्य में हूं॥

२। मुक्त को वह ले जाकर उत्तियाले में नहीं ग्रांधियारे ही में चलाता है।

३। मेरे ही विष्द्व उस का हाथ दिन भर वार बार उठता है ॥

8 । उस ने मेरा मांस थार चमड़ा गला दिया थार मेरी एड्डियां की तोड दिया है ॥

ध । उस ने मुक्ते रोकने के लिये केट बनाया सीर मुक्त केत कठिन दु खै थीर श्रम से घेरा है ।

है। उस ने मुक्ते बहुत दिन के मरे हुए सागी के समान अन्धेरे स्थाना में बसा दिया।

 भेरी चारों खार उस ने बाड़ा बांधा इस से में
 निजल नहीं सकता उस ने मुक्ते भारी सांकल से खकडा हैं।

द। फिर जब में चिल्ला चिल्लाके देश्याई देशा हूं तब बड़ मेरी प्रार्थना नक्षी धुनता ॥

 १ । मेरे मार्गी की उस ने गढ़े दृष पत्थरीं से क्रिका मेरी इगरीं की उस ने टेड़ी किया है।

१०। यह मेरे लिये घात में बैठे वुर रोक्क भीर कुका लगाये हुए सिंह के समान है।

191 उस ने मेरे मार्गा को टेठा किया उस ने मुसे फाइ डाला उस ने मुक्त की उजाइ दिया है ॥

१२ । उस ने धनुष चकाकर मुझे खपनी सीर का निणाना ठइराया है ॥

१३। उस ने अपनी तीरी से मेरे गुढ़ों की बेध दिया है॥

98 । मुक्त पर मेरे सब लेगा इंसते खीर मुक्त पर समते गीत दिन भर गाते हैं ॥

<sup>(</sup>१) मूल में खपना प्रदय जल की माई' खबडेस ।

<sup>(</sup>२) मूस में ह्येमी।

<sup>(</sup>१) मूल में हयेली। (३) मूल में उत्तरता। (३) मूल में विष। (३) मूल में नेरी साकल मारी किए।

- १५। उस ने मुक्ते कठिन दुख से। भर दिया श्रीर नागदीना पिलाकर तृप्त किया है॥
- १६। थीर उस ने मेरे दांतीं की कंकरी से ते। इ डाला थीर सुके राख से ठाय दिया है॥
- १९। श्रीर तूने सुक्त की मन से उतारके कुशल
   से रिवत किया है सुक्ते कल्याय विसर गया है॥
- १८। श्रीर में ने कहा कि मेरा बल नाम हुआ। श्रीर मेरी जी सामा पदीका पर घी से टूट गई है॥
- १९। मेरा दुख थीर मारा मारा फिरना मेरा नगरीने थीर थीर विष का पीना स्मरण कर॥
- २०। में उन्हें भली भांति समरण रखता हू इस से मेरा स्रीय ठया जाता है॥
- २९। इस का स्मरण करके में इसी के कारण काणा रक्ष्या॥
- २२। इस मिट नहीं ग्रंथे यह यद्दीवा की सहा-करणा का फल है क्योंकि उस का,दया करना बन्द नदीं हुआ।
- २३। बद भार भार की नई द्वाती रहती है तेरी सञ्चार्व बड़ी ता है॥
- २४। मैं ने मन में कहा है कि यहावा मेरा भाग है इस कारण में उस से खाशा खड़ता।
- २५। जो यद्याया की वाट जीवते थीर उस के पास जाते हैं उन के लिये यद्यावा भला है॥
- २६ । यदेवा से स्ट्वार पाने की साधा रसकर - सुप्रचाय रहना भला है॥
- २७। पुष्प के लिये जवानी में जूखा उठाना भला है॥
- रद्ध यह यह जानकर श्रक्तेला चुपचाप बैठा रहे कि उसी ने सुक्ष पर यह बेक्स डाला है॥
- २९ । वट यद्य कदकर अपनी नाक भूमि पर राहि। , कि क्या जानिये कुछ सात्रा हो ॥
- ३०। यह अपना गाल अपने मारनेहारे की छोर फेरे चौर नामधराई से बहुत ही भर जार ॥
- (1) मूल में कहुबाइटों से। (२) मूल में आर्थर की जीय। (२) मूल में यह ग्रपना मुए मिट्टी में देवे।

- ३१। क्योंकि प्रमु मन से सदा उतारे नहीं रहता॥ ३२। चाहे वह दु.ख भी दे ताभी ग्रपनी करवा की बहुतायत के कारण, वह दया भी करता है॥
- ३३। क्यों कि वह मनुष्यों को अपने मन से न तो दक्षातान दुःख देता है।
- ३८। पृथियो भर के बन्धुयों की पांव के तसे दल दालना,
- ३५। किसी पुरुष का इक परमप्रधान के साम्हने मारना,
- इदै। श्रीर किसी मनुष्य का मुकट्टमा विशादना इन तीन कामी की प्रमुदेख नही सकता॥
- ३९। जब प्रमुने स्नाचान दिई हा तब कीन है कि की वचन कहे से पूरा हो॥,
- इद । विपत्ति श्रीर कल्यांग क्या देनों परमप्रधान की स्राचा से नहीं होते ॥
- इर्राजीता मनुष्य कीं अर्डकुडार पुरुप श्रपने पाप के दण्ड की कीं द्वारा माने॥
- 80। इस अपनी चालचलन केंग्रध्यान से परखें सार यदावा की खोर फिरें॥
- 89 । इस स्वर्गवासी ईख्वर की ग्रीर हाथ फैलाएं ग्रीर मन भी लगाएं ॥ 📝
- 8२। इम ने तो अपराध श्रीर वलवा किया है जीर तूने कमा नदीं कि ई ॥ ,
- 8३। तेरा कीप इस पर भूस रहा तू इसारे पी हे पहा तुने विना तरस खाये ,घात किया है।
- 88 । तूर्ने अपने को मेध से घेर लिया, **दैकि** ा प्रार्थना, तुका लोंन पहुच सके॥
- 84 । तूने इम को जाति जाति के लेगों के ने योच कुडा कुर्कुट सा उद्दराया है ॥
- ४६। इमारे सब शत्रुको ने इस पर प्रापना स्रापना मुद्द फैलाया है॥
- 89 । भय खार गड़हा उजाड़ खार विनाश ये ही धमारे,भाग हुए हैं॥
- 8 दा मेरी आंखों से मेरी प्रजाकी पुत्री के विनाश के कारण जल की धारारं वह रही हैं॥
- 8९ । मेरी यांख से खांचू तब लें लगातार बचते रहेंगे,

५०। खब लीं यहीचा स्टर्मा से मेरी खोर न देखे॥ ५९। खपनी नगरी की सब स्तियो का दाल देखने से मेरा दुख बक्ता है।

· ५२। मेरे जा स्वकारता शत्रु हैं उन्हों ने चिद्धिया का सा मेरा सहिर निर्देषता से किया॥

रेश्र्म । चंन्हेर ने मुक्ते ग्राइट्डे में डालकर मेरे जीवन का जन्त कर दिया थीर मेरे जपर पत्यर डाला है ॥

98। चल मेरे सिर पर से वह गया में ने कहा मै नाज हुआ।।

५५। दे यदे। वा गदिरे गरदे से से में ने तुक्त से प्रार्थना कि ई है।

भ्धं। तू ने मेरी सुनी थी मे जी दोहाई होफ होफ-कर देता हू उस से कान न फोरे ले ॥

प्र । जिस दिन में ने तुमी युकारा उसी दिन तू ने निकट साकर कहा मत डर ॥

भूद। है प्रभु तू ने मेरा मुकड़मा सहकार मेरा प्राच बचा लिया है॥

भें । दे यद्दीवा की अन्याय मुक्त पर दुवा से तू ने देखा है से तू मेरा न्याय चुका ॥

६०। उन्हों ने जो पलटा मुक्त से लिया और जो करपनारं मेरे विकट्ट कि ई से भी तूने देखी हैं॥

६९। दे यहावा वे की जिन्दा करते थ्रीर सेरे विष्ठु जितनी कल्पनार्ग करते दें,

दे । मेरे विरोधियों के वचन भी धार की कुछ वे मेरे विक्त लगातार सेचित हैं से तू ने सना है।

देश । उन का उठना बैठना ध्यान से देख वे मुक पर लगते हुए गीत गाते हैं ॥

देश । चे यरीत्रा तू उन के कामी के अनुसार उन की अपना देगा ॥

६५ । तुं उन का मन पुत्र कर देशा उन के लिये किने पाप का यदी कल देशा ।

६६ । तू उन की कीय से खदेश खदेशकर यहावा की घरती पर से विनाश करेगा ॥

8. सीना क्या ही खीटा हो गया है अत्यन्त खरा कीना क्या ही यदल गया है

पवित्रस्थान के पत्थर ते। एक एक सहक के सिरे पर फैंक दिये गये हैं॥

२। सिय्योन् के उत्तम पुत्र वो कुन्दन के तुल्य दे

से जुम्हार की बनाये हुए मिट्टी की घड़ों की समान बया ही तुन्ह गिने गये है ॥

३। ग्रीदिंदन भी धन सगाकर खपने ख्रेची की पिसाती चै

पर मेरे लेशों की खेटी खन के शुतर्मुशों के सुख्य निर्देष है। गई है।

हचिप्रचयं यद्वीं की कीभ प्यास के मारे तालू
 में चिप्रट गई

बालबच्चे रोटी माराते है पर कोई उन की नही देता।

५। जी यागे स्वादिष्ट भीजन खाते ये दे। प्रव यहकी में विकल फिरते हैं

ना लाही रंग के वस्त्र में पसे ये में घूरी पर साटते हैं।

६। भीर मेरे लेगों की खेटी का सधर्म सरीम् के पाप से भी खांधक ठदरा

की किसी के हाथ डाले विना चया भर में उलट गया।

। उन के नाजीर् हिम से भी निर्मल सीर दूध
से अधिक उज्जल थे

उन को देह मूंगों से खाँधक लाल ग्रीर उन की सुन्दरता नोलमीं को सी भी ॥

द। पर अन्न उन का इप यन्धकार से भी प्रधिक काला है वे सहकों में चीन्दे नहीं चाते

वन का चमहा घांडुयों में सट गया वह ता सकती के समान मूख गया है।

(। तलवार के मारे दुए मूख को मारे हुआ से 'कम दुःखी हैं

<sup>(</sup>१) मूल में नेरी चास नेरे गम की दुस देती है। (२) मूल में खिया। (३) मूल में होता

<sup>(1)</sup> पूस में आकाय के तसे से। (२) मूल में फीके रंग का। (२) पूस में बेटें। (४) मूल में धूरा की गसे सगाते हैं।

क्यों कि दन का प्राय तो खेत की उपज विना भूख के मारे भूरता जाता है।

१०। दयालुस्त्रियों ने खपने खच्चों की खपने हीं ब दाया संमिकाया है

मेरे लोगो के विनाध के समय वे ही उन का प्राहार हुए #

११। यहायां ने खपनी पूरी बलक्रलाएट प्रगट किई उस ने बपना क्रीप बहुत ही भड़काया'

भीर िषयोन् में ऐसी खाग लगाई है जिस से उस की नेय तक भस्म हो गई है।

१२। पृष्यियो का कोई राजा वा आगत का के।ई रवनेदारा इस की प्रतीति कभी न कर सकता था

कि द्रोची थै। यत्रु यवश्लेस के फाटकों के भीतर घुमने पारंगे॥

१३। यह उस की निविया को पापा थीर उस की याजकों की अधमने की कामी की कारण हुआ है क्योंकि वे उस की वीच धर्मियों का खून े। करते आये॥

पत वे सड़कों में ग्रंधे से मारे मारे फिरले भीर माना लेखू की बीटा से यहां ले। प्रशुद्ध के

कि को ई उन के बस्त्र नधीं कू सकता ॥

१४। साम उन की पुकारते हैं कि रे अशुद्ध सामा घट जायो हट सायो हम की मत कुसी

जय वे भागकर मारे मारे फिरने लगे तब अन्य-जाति को लोगों ने कहा वे आगे की यहां टिकने न पाएंगे॥

१६ । यद्दोवा ने अपने प्रताप से उन्दे तितर वितर किया बद्द उन पर फिर दया दृष्टि न करेगा

न तो याखकों का सन्मान न पुरनिया, पर आहुक - अनुग्रह किया गया॥

१७। हमारी शांखें सदायता की बाट व्यर्थ जेहिते जोहते रह गई हैं हम रेसी एक साति का मार्ग समातार देखते पाये हैं की बचा नहीं सकती॥

१८। वे लोग इमारे पोक्टे एंसे पड़े है कि इम अपने नगर के चैंकों में भी नहीं चल सकते इमारा अन्त निकट आया इमारी आयु पूरी हुई इसारा अन्त आ गया है ॥

९९। इमारे खदेड़ने हारे आकाश के उकाकी से भी अधिक बेग चलते थे

वे पहाड़ों पर इमारे घोक्टे पड़े बीर ज़ंगल में इमारे लिये घात लगाते थे॥

२०। यहीवा का श्रामियिक्त की हमारा प्राव्यं था श्रीर जिस के विषय हम ने सीचा था कि श्रान्यजातियों के श्रीच हम हसी के इत्र के नीचें जीते रहेगी

यो उन के खोदे हुए गड़ियों में पकड़ा गया॥ २९। हे रदोम् को, पुत्री तू जे। ऊप, देश में

रहती है हर्षित श्रीर श्रानन्दित रह पर कटोरा,तुक लें भी पहुचेगा श्रीर तूनसत-वाली टेक्स अपने की नगी करेगी॥

२०। हे सिय्येत् की पुत्री, तेरे अध्वर्म का फल , भुगत गया वहा तुसी, फिर बंधुवाई में न जाने देगा

हे यदे। म्, की पुत्री वह तेरे ग्रध्ममें का दग्ड देगा ग्रीर तेरे पापे का प्रगठ करेगा।

प् हो यद्दावा स्मरण कर कि हम पर क्या क्या बीता है

हमारी श्रोर होष्टि करके हमारी नामधराई की देख ॥

२। इसारा भाग परदेशियों के इसारे घर उपरी लोगों के हा गये हैं।
३। इस खनाथ खीर व्यपूर हो गये हमारी मातार विधवा सी हुई है।
४। इस पानी मोल लेकर पीते हैं।
इस को लकडी-दास से मिलती है।

<sup>(</sup>१) मूल में चहेला ।

<sup>ि(</sup>१) 'मूल चें इनारे नवना का प्राणे। '(२) मूल में की . छावा में।

थ । खदेड्नेहारे हमारी गर्दन पर ट्रंट पहें हैं इस यक गये थीर हमें विचास नहीं मिलता ॥ ६। इस सिख के बाधीन है। गये स्रोर स्रक्ष्यूष् को भी कि पेट भर सर्के। । इमारे पुरखाओं ने पाप किया **थी**र जाते रहे चीर इस की उन के अधर्म के कामें का मार वहाता प्रशा द। इसारे कपर दास श्रीधकार रखते है उन को द्वाध से कोई हमें नहीं कुड़ाता। ए। इस इस तलबार के कारण जी जगल मे चलती है प्राच ने विस्त में डालकर प्रपनी भी जनवस्त से खाते है ॥ १०। भख की आग के कारण धमारा चमडा तंद्र की नाई जल रहा है॥ ' ११ । सिय्योन् मे स्त्रिया थीर यहदा के नगरी में कुमारियां भष्ट किई गई॥ १२। द्वाकिम दाय के वल टांगे गये थीर पुरनियों का कुछ खादरमान न किया गया। १३। जवानी का चक्की चठानी पहती' श्रीर लस्केबाले लकड़ी के बाम चठाये ठाकर खाते जाते हैं। 987 श्रव फाटक पर पुरनिये नही बैठते

जवानें का गीत मुनाई नहीं यहता। १५। इमारे मन का हर्ष जाता रहा द्यमारा नाचना विलाप से बदल गया है । **१६ । इसारे छिर पर का मुक्ट बिर पड़ा** धम पर द्वाय कि दम ने पाप किया है। १९। इसी कारण दमारा दृदय निर्धल दुया दन्दीं वाता से इसारी आखें धन्धली पर गर्द है ॥ १८। विग्योन् पर्वत उनाड परा है इस लिये सियार उस पर घूमते है। १९। वे यदावा तू ती चंदा ली विरासमान : रहेगा तेरा राज्य पेकी पीकी बना रहेगा ॥ २०। तूने इम को इस्रो सदा के लिये विसरा टिया क्या बहुत काल के लिये हमें छोड़ दिया है॥ २१। दे बहाता दम की श्रपनी श्रार फेर तब ष्टम फिरेग्रो इमारे दिन बहारके प्राचीन काल की नाई औ के त्यों कर है। २२। तू ने इस से विल्कुल ते। हाथ नहीं उठाया

## यहेज्केल नाम पुरुतक ।

दिन की मैं वरधुकों के वीच महीने के पार्चव दिन की मैं वरधुकों के वीच कवाई नवीं के तीर या ति र्व्वा खुल गया और में ने परमेख्वर के वर्षन पाये॥ २। यदायाकीन राजा की बन्धुयाई के पांचवे वरस के चैथे महीने के

पांच घे दिन को, ३। अस्दिया के देश में अधार् नदी के तीर पर यद्दावा का खचन व्यूकी के पुत्र यहेक्कोल् यास्रक के पास साफ साफ पहुचा और यहेवा की शक्ति उस पर वहीं हुई। । १। तब में देखने लगा ती क्या देखता हू कि उसर दिशा से

तू रेमा अत्यन्त क्रोधित न हुला देशा।

<sup>(</sup>१) नुस में का हाथ।

क्षांधी आ रही है स्रीर घटा की चारें श्रोर प्रकाण चारे अलंगों के बल से चलते ये श्रीर चलने में मुड़े स्रोर स्राग के वीचावीच चे कलकाया हुन्ना पीतल निर्ही। १८। स्रोर उन के घेरे बड़े न्हीर डरावने घे स्रोर सा कुछ दिखाई देता है। ।। फिर उस के बीच से चार जीवधारी सरीखे कुछ निकले थै। र उन का क्य ऐसा घा कि वे मनुष्य के सरीखे घे॥ ६। श्रीर उन में से एक एक के चार चार मुख थीर चार, चार पंख थे ॥ छ। ग्रीर उन के पाव सीधे थे ग्रीर उन के पांचों के तलूर वकड़े। के ख़रीं के से घे छीर व मलकाये दुर पीतल की नाई चमकते थे॥ ८। थीर उन की चारा यलंग पंखा को नीचे मनुष्य के से द्वाध ध्रे धीर इन के सुख धीर पख इस प्रकार को घे कि, र । उन को पख एक दूसरे से मिले दुए घे सीर जीवधारी चलते समय मुहते नहीं सीधे हो यापने यापने साम्यने चलते थे॥ १०। योग सन को मुखीं का रूप रेसा या कि उन के मुख मनुष्य के से घे थार उन चारी के दिवनी ख़ार के मुख सिंह के से कीर चारी के बाई स्नोर के मुख बैल के से चे थ्रीर चारा के उकाव पद्मी के से भी मुख थे॥ १९। और उन के मुख श्रीर पख कपर की स्नार स्नला भला ये ग्रीर एक एक जीवधारी के दे। दे। पंख रक दूसरे के पंखा से मिले हुए ये खीर दी दी पंखी से उने का शरीर कृषा दुव्या था॥ १२। श्रीर वे सीधे ही अपने अपने सास्ट्रने चलते थे जिधर बात्सा बाना चाहता था उधर ही वे जाते थे थार चलते रामय वे मुद्दे नही ॥ १३ । ग्रीर जीवधारियों के सप यागरी वा जलते हुए पलीता के सरीखे दिखाई देते थे श्रीर वह पाँग जीवधारियों के बीच इधर चधर चलती फिरती छडा प्रकाश देती रही श्रीर उस से विवाली निकलती रहती थी॥ 98। श्रीर जीवधारियों का चलना फिरना विज्ञली का सा था। १५। में जीवधारिया की देख रहा चा ती क्या देखा कि भूमि पर उन के पास चारी मुखे। की गिनती की अनुसार एक एक पहिया था।। १६। पहियों का रूप थीर बनावट फीराने की सी घी बीर चारी का एक ही खप द्या ग्रीर उन का खप

वही घटा श्रीर लहराती हुई खाग संहित वही दूसरा पहिषा है। १०। चलते समय वे श्रपनी चारी पहियों की घेरा में चारी खोर खांख ही खांख भरी हुई थीं॥ १९। श्रीर जब जब सोवधारी चलते तव तव पहिये भी उन के पास पास चलते थे थीर जब जव जीवधारी भूमि पर से चठते तव तय पहिषे सी उठते थे॥ २०। जिधर श्रात्मा जाना चाहता था उधर ही वे जाते थे श्रीर श्रात्मा उधर ही जानेवाला था श्रीर पहिषे जीवधारियों के सा चठते घे क्योंकि उन का श्रात्मा पहियो में भी रहता था॥ २९। सब सब से चलते तब तब ये भी चलते ये श्रीर सब सब वे खड़े होते तब तब ये भी खड़े हाते ये थार जब जब वे भूमि पर से उठते तब तब ये पहिषे भी उन के संग्री उठते ये स्थोकि जीव-धारियों का फ्रात्मा पहिया में भी रहता था॥ २२। थ्रीर जीवधारियों के विरों के जयर कुरू श्राकाय-मगडल सा था जा काफ की नाई भयानक रीति से चमकता था बद उन के चिरी के कपर कपर फैला हुआ या ॥ ५३'। खीर बाकाशमण्डल के नीचे उन को पख एक दूसरे की छोर सीधे फैले हुए घे श्रीर एक एक जीवधारी के दो दो श्रीर पत्न घे जिन से उन के गरीर इधर थीर उधर ऊपे दुए घे॥ २४। श्रीर उन के चलते समय उन के पखें की फडफराइट की बाइट बहुत वे जल वा वर्षणिक-मान की वाखी वा सेना के इतवत की सी मुक्ते मुन पड़ती घी थैं।र जब जब वे खड़े होते तब तव श्रपने पंख लटका लेते थे॥ २५। फिर इन के सिरा के उपर को आकाशमग्रहल था उस के अपर एक शब्द सुन पढ़ता था थै।र जब जब वे खडे हे।ते तब तब अपने पख लटका लेते थे॥ २६। श्रीर उन के सिरी के ऊपर जो श्राकाशमग्रहल था उस के जपर माना कुछ नीलम का घना हुआ सिहासन सा था फिर इस के जपर मनुव्य सरीखा कोई दिखाई देता था ॥ २० । श्रीर उस की माना कमर से लेकर कपर की ग्रेगर मुक्तें कलकाया हुग्रा पीतल सा देख भार बनावट ऐसी थी जैसी एक पाँचये के बीच पहा और उस के भीतर और चारी स्थार स्थार सी पडती थी और उस ननुष्य की चारी थीर प्रकाश था। २८। जैसा धनुष वर्षा के दिन बादल में देख पड़ता है वह कारी स्नार का प्रकाश वैशा ही दिखाई देता था। यदावा के तेव का रूप ऐसा ही था श्रीर वसे देखकर में मुद्द की वल शिरा तव किसी वालने-हारे का शब्द सुना॥

र• उन ने मुझ से कहा हि सनुष्य के सन्तान अपने पायो के बल खडा हो सब में सुक्त चे वाले कब्गा॥ २। ह्यो उस ने मुक्त सं यह ऋषा त्यादी श्वात्मा ने सुक्त से समाकर सुकी पावीं के वस खड़ा कर दिया तब की मुक्त से वार्त करता या उस को से धुनने पाया॥ ३। से उस ने मुक्त से कहा है मनुष्य के सन्तान में तुसी इसाएलियों के यास अर्थात् बलवा करनेदारी जातियो की पास भेवता हू जिन्हें। ने मेरे विक्द्व वलवा किया है उन के पुरस्ता थ्रीर वे भी बाज के दिन हों मेरा खपराध करते चले आये हैं ॥ ४ । फिर इस घीठी के ले। गा जिन की पास में तुमी भेजता हू से निर्लन्ज श्रीर वठीले है और तूं उन से कहना कि प्रमु प्रदेश्या थे। कहता है। प्रे। इस से वे की वलवा करनेहारे घराने के हैं से चाहें सुने चाहे न सुने ताभी इतना ता जान लेंगे कि इसारें बीच एक नबी प्रगट हुवा है। द। श्रीर है मनुष्य की सन्तान तू उन से न हरना चा हे तुमी का टो ग्रीर कटकटारीं श्रीर विच्छुश्री के बीच भी रहना पहें तै।भी उन के बचनों से न हरना यद्यपि वे बलवा करनेहारे घराने के है ताभी न तो उन के वचना से स्थाना ग्रीर न उन के मुख देखकार तेरा मन कच्चा देगा । से चाहे व सुने चाहे न सुने तीभी तू मेरे व्यवन उन से कहना वे

युक्त देख पहती थी फिर उस मनुष्य की माना कमर | करनेहारा न वन जा में तुर्क देता हू से। मुद्द खोल-से लेकर नीचे की ग्रीर सुक्ते कुळ ग्राम सी देख | कर खा ले ॥ ९ । तब में ने दृष्टि कि ई ती ध्या देखा कि मेरी खोर एक हाथ वढ़ा दुखा है खीर दस मे एक पुस्तक है॥ १०। इस की उस ने मेरे साम्हने खोलकर फैलाया और यह दोनें। खोर लिखी हर्द षो श्रीर को उस में लिखा था सा विलाप श्रीर घोफ थार दु. कमरे वचन घे ॥ १ । तम

उस ने सुक्त से कारा है मनुष्य की सन्तान जो तुमें मिला है से खा ले अर्थात् इस पुरुक्त का खा तय जाकर इशाएल की घराने से वाते कर । २। से में ने मुद्द खोला खीर उस ने मुक्ते बद्द पुस्तक खिला टिई।। ३। तब उस ने मुक्त से कदा है मनुष्य कं सन्तान यह पुस्तक की मै तुमें देता हू उसे पत्रा ले बीर अपनी बन्तरियां इस से मर दे। में में ने उसे का लिया थीर वह मेरे मुद्र में मधु के मुख्य मीठी लगी ।

8। फिर उस ने सुक्त से कहा है मनुष्य के संतान चल इतारल् को घराने को पास जाकर उन की मेरे वचन मुना ॥ ॥ क्योंकि तू किसी प्रनेखी वाली वा कठिन भाषायाली जाति के पास नहीं मेता जाता तु इस्रारल् ही के घराने के पास नेना जाता रि॥ ई। खनासी वाली वा कठिन भाषावाली बहुत सी जातिया के यास क्षा तेरी बात समझ न सकी तू नहीं नेना नाता । नि संदेव यदि मै तुकी रेसी के पाच भेजता ते। वे तेरी सुनते॥ १। पर इसारस् के घरानेवासे सेरी सुनने की नकारों वे मेरी भी सुनने की नकारते है क्योंकि इसाएल् का सारा घराना कीठ' थीर कठार मन का है॥ ६। युन मे तेरे मुख को उन को मुख के साम्हने ग्रीर सेरे माथे की उन को माथे की साम्हने कीठ कर देता हू ॥ १। में तेरे माघेकी हीरे के तुल्य जी चक्तमक पत्थर से मी कड़ा दोता है कड़ा कर देता हू से तू उन से न हरना थीर न उन के मुख देखकर तेरा मन कञ्चा तो बड़े बलका करनेहारे है। दा पर के सनुष्य के दी चाहे वे बलवा करनेहारे घराने की भी ही ब सन्तान का म तुमा से कहता हू उसे तू सुन ले उस पा किर उस ने मुमा से कहा है मनुष्य की संतान वलवः अरनेहारे , घराने के समान तू भी वलवा जितने वचन में तुम से कहू से सब हृदय में धारक कर श्रीर कानों से सुन रख ॥ ११। श्रीर चल उन

<sup>(</sup>१) मूल में फिर लुड़के। (१) मूख में कडेार मुखबाले भीर मसयना द्वद्यवासे ।

<sup>(</sup>१) मूल में बलवन्त माथे का।

वंधुषी के पास की तेरे जाति माई दैं जाकर उन से बाते करना थीर ऐसा कदना कि प्रमु यदीवा ये। कदता है. चादे वे सुनें चादे न सुनें ॥

१२। तथ बास्मा ने मुझे उठाया बीर में ने बापने पीढ़े यही घडघडाइट के साथ ऐसा शब्द सुना कि यहाया के स्थान से उस का तेल धन्य है। १३। कीर उस के साथ ही उन जीवधारियों के पंत्रीं का शब्द जी एक दूसरे से लगते थे बीर उन के साथ के पहियों का शब्द बीर एक बढ़ी ही घड़-घड़ाइट मुन पड़ी। १४। से बातमा मुझे उठाकर ले गया बीर में कठिन दु ख से भरा बीर मन में जलता हुआ चला गया बीर यहीया की शक्ति मुझ में प्रवत्त धीरा १५। से में उन बधुयों के पास बाया बीर कवार नदी के तीर पर तेलाबीय में थे लहा बे रहते थे बही में बाया बीर बहां सात दिन लें उन के बीस विस्तत ही बैठा रहा।

१६। फिर सात दिन के बीतने पर यहाथा का यह राजन मेरे पास पहुंचा कि, १७। दे मनुष्य की सन्तान में ने तुक्ते इसाम्ल् के घराने के लिये पद्यस्था ठदराया है से। तू मेरे मुंद की द्यात सुनकर मेरी ग्रीर से उन्दे चिताना ॥ १८ । अय में दुष्ट से कडू तू निश्चय मरेगा थार हा उस का न चिताण थार न दुष्ट में गेमी यात करें जिस से यए सबेत है। श्रपना हुए मार्ग के।ड़कर जीता रहे ते। यह हुए अपने श्रधमं में फंसा दुखा मरेगा पर इस के ख़ून का लेका में तुम्ती से लूंगा॥ १९। पर यदि तू दुष्ट की विताण स्रोर यह अपनी दुष्टता स्रीर दुष्ट मार्ग से न फिरे ते। यह ते। अपने अधर्म में फंसा हुआ मरेहीमा पर तू खपमा प्रास्त घचारमा ॥ २०। फिर बय धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने उसे थीर में उस के साम्हने ठेकर स्वखू ते। यह मर जाएगा तू ने की उस की नहीं चिंताया इस लिये यह अपने पाप में फला हुआ मरेगा थीर को धर्म के कर्म उस ने किये दों उन की मुधि न सिदं जाएगी पर उस के खून का लेखा में सुकी

ये लूंगा॥ २१। पर यदि तूधार्मी को ऐसा कहकर चितारं कि तूपाप न कर श्रीर वह पाप न करे तो वह चिताये जाने के कारण निश्चय जीता रहेगा थीर तूश्रपना प्राण बचाएगा॥

**६२। फिर यदावा की शक्ति वहीं मुक्त पर हुई** खीर उस ने मुक्त से कदा चठकर मैदान<sup>्</sup>मे चा **धी**र घटां मे तुभा से बाते कान्या ॥ २३। तब में उठका मैदान मंग्रया थीर वहां क्या देखा कि यदावा का सेज जैसा सुभे कथार नदी के तीर पर वैसा र्टायनाभी देख पडता है श्रीर में मुद्द के बल शिरा॥ २४। तब श्रात्माने सुक्त में समाकर सुके पायों के बल खड़ा कर दिया फिर वह सुभ से कइने लगा लाळपने घर के भीतर घुका रह ॥ २५ । श्रीर देमनुष्य की सन्तान सुन वे सोगा तुक्ते रस्सियों से जकडकर बांध रक्छिंगे श्रीर तू निकलकर उन के वीच जाने न पाएगा ॥ २६ । श्रीर में तेरी जीभ तेरे तालू से लगाकगा जिस से तू मैं।न रक्कर उन का डांटनेहारा न हा क्योंकि ये वलवा करनेहारे घराने के दें॥ २९। पर खब जब में तुक्त से वाते कई तब तब तेरे मुद्द की खोलूगा थीर तू उन से रेसा कहना कि प्रमु यहे।या यों कहता है जी मुने से सुने ग्रीर वा न सुने सा न सुने ये ता बलवा करने दारे घराने के है हो ॥

8. पिर्म दे मनुष्य के सन्तान तू एक ईट से थीर उसे अपने साम्हने रखकर उस पर एक नगर धर्षात् यहणलेम् का वित्र खींच ॥ । तथ उसे घेर धर्षात् उस को विक्रह कीट बना और उस की चार्रा थीर युह की यंत्र लगा ॥ ३। तथ तू लीह की धाली लेकर उस की लीहे की धरप्रपाद मानकर अपने और उस नगर के बीच खडा कर तथ खपना मुद्द उस की थीर कर शीर वह घेरा आए इस रीति तू उसे घेर रख। यह इसा- एल् के घराने के लिये जिन्ह ठहरीगा ॥

४। फिर तू प्रपने वार्षे पांजर के ग्रल लेटकर

(१) मूझ में का हाथा

<sup>(</sup>१) नूस में भें कहुया। (२) मूल में यहाया का हाय मुक पर प्रवक्त या।

इखाएल को घराने का अधर्म चस पर माम जितने दिन तूं उस के बल लेटा रहेगा उतने दिन से। उन लोगों के सधर्म का भार सदता रह। ५। मै ने ता उन के ग्रधर्म के वरस तेरे लिये दिन करके ठहराये अर्थात् तीन सा नख्ये दिन सा तू उतने दिन तक इवारल के घराने के अधर्म का मार चहता रह ॥ ६ । थीर फिर जब इलने दिन पूरे ही जाएँ तय थापने दाँचने पांचर के बल लेटकर यहूदा के घराने के व्यधनमें का भार यह लेना में ने उस के लिये भी तेरे लिये एक एक दारम की सन्ती एक रक दिन वर्षात् वालीस दिन ठहराये है ॥ ७ । सा तृ यबशलेस् के घेरने के लिये बांह उघाड़े प्रपना मुद्द उधर करके उस के विक्द्व नवूबत करना ॥ ८। थ्रार सुन में तुभे रिश्वयों से जक्रद्वाा थार जब सो तेरे उसे घेरने के वे दिन पूरे न हों तब ली करवट न से सकेगा॥ ९। श्रीर तू गेडू सब सेम ससूर वासरा थ्रीर कठिया गेडू लेकर एक वासन में रख थीर उन से राष्टी बनाया करना जितने दिन तू खपने पालर के बल लेटा रहेगा उतने धर्यात तीन सी मध्ये दिन से। उसे खाया करना ॥ १० । ग्रीर जा भाजन तू खार सा तील तीलकर खाना अर्थात् दिन दिन बीस बीस श्रेकेल् भर खाया करना श्रीर उसे समय समय पर खाना ॥ ११ । ग्रीर पानी भी तू माप मापकर पिया करना अर्थात् दिन दिन हीन् का इठवां श्रंथ पीना श्रीर उस की समय समय पर पोना ॥ १२ । श्रीर श्रपना वह भासन बव की राटिया की नाई बनाकर खाया करना थीर उस की मनुष्य को विष्ठा से उन के देखते बनाया करना॥ १३। फिर यद्यावा ने कहा इसी प्रकार से इस्राएल् उन जातियों के बीच अपनी अपनी राटी अशुद्ध दी खाया करेगे जहा मै उन्हे बरव्यस पहुचाकगा ॥ १८। सव में ने कहा द्वाय प्रमु यदीवा सुन मेरा जीव कामी प्रशुद्ध नहीं हुआ। स्रीर न में ने बचपन से ले षाव लें। प्रापनी मृत्युं से मरे हुए वा फाडे हुए पशु का सांच खाया थ्रीर न किसी प्रकार का धिनै।ना सांच मेरे मुद्र में कभी गया है॥ १५। उस ने मुक्त से कदा मुन में ने तेरे लिये मनुष्य की विष्ठा की सन्ती

गोखर उद्दराया है से तू यपनी रेटी उसी से खनाना।।
१६ं। फिर उस ने मुक्त से कहा है मनुष्य के सतान
सुन में यद्य से मं अनुष्यी श्राधार की दूर कदंगा
से। वहां के लेगा तै। से तील कर श्रीर विन्ता कर करके
रेटि खाया करेगे श्रीर माप मापकर श्रीर विस्मित है।
हो कर पानी पिया करेगे॥ १९। श्रीर इस से उन्हें रेटि
भीर पानी की घटी होगी श्रीर वे सब के सब विस्मित
होंगे खीर खपने अधर्म में फसे हुए मूख जाएंगे।॥

प्रिः है मनुष्य के सन्तान एक पैनी तलवार ले श्रीर उसे नाक के कूरे के काम में लाकर अपने सिर श्रीर डाठी के बाल मुद्द तब तीलने का कांटा लेकर बाला का भाग कर ॥ > । जब नगर के चिरने के दिन पूरे होंगे तब नगर के मिरने के दिन पूरे होंगे तब नगर के मीतर एक तिहाई आग में डालकर जलाना खीर एक तिहाई की पवन में । चड़ाना खीर के तिहाई की पवन में । चड़ाना खीर में तलवार खीचकर उस के पीड़े चलाकंगा ॥ ३ । तब इन में से थोड़े से बाब लेकर अपने कपड़े की होर में बाधना ॥ ३ । फिर इन में से भी खोड़े से लेकर आग में जल जाएं तब उसी से एक ली महककर इसाएल के सारे घराने में फैल जाएगी ॥

ध। प्रमु यहे। वा ये। कहता है कि यह अले स् रेसी ही है में ने उस की अन्य जातियों के बीच ठहराया खेर वह चारें। खोर देश देश से विश्वरे हैं॥ ई। खीर उस ने मेरे नियमें। के विश्व काम करके अन्य-जातियों से खाँधक दुष्टता कि ई थीर मेरी विधियों के विश्व चारें। खोर के देश के लेगे से याधिक खुराई कि ई व्योकि उन्हों ने मेरे नियम सुच्छ जाने खीर मेरी विधियों। पर नहीं चले॥ ७। इस कारवा प्रमु यहे। वा यें कहता है कि तुम लेगा की अपनी चारों खोर की जातियों से खाँधक हुल कान खीर मेरी विधियों। पर चले हैं। के मेरे नियमें। खोर की जातियों से खाँधक हुल कान खीर की माना है खीर न खपनी चारों खोर की जातियों के नियमें। के खनुमार किया, द। इस

(१) मूल में गल जाएगे।

कारक प्रमु यहे। या या वाहता है कि सुन में आप | श्रीर ख़ून तुम्हारे बीच चलते रहेगे श्रीर में तुम पर तेरे विष्ठ ष्ट्र थै।र धन्यनातियों के देखते तेरे बीच न्याय के काम करंगा॥ र। ग्रीर तेरे सब चिनाने कासा के कारण में तेरे बीच ऐसा काम कबाा जैसा न शब लें किया है न थारों की फिर कबरा।। 40। सी तिरे योच लहकेवाले अपने अपने वाप का श्रीर वाप प्रवने यवने सहसेवासे। का भांस खाएंगे थीर में तुभ की दग्छ द्रगा थै। रतेरे सद बचे हुखों की चारी ब्रीर तितर वितर कस्या। १९। से प्रभु यदीवा की यह याणी है कि अपने जीवन की से दत्ने क्षा मेरे पवित्रस्थान की व्यवनी सारी धिनीनी हरती। बार सारे घिनाने कामीं से यशुद्ध किया है इस लिये में तुके घट। जा थीर टया की दृष्टि तुक पूर न करंगा थीर तुभ घर कुछ भी कीमलतान कंदगा॥ १२। तेरी गक तिहाई ते। मरी हे मरेगी वा तेरे घोच भृष से मर मिटेगी बीर एक तिहाई तेरे बास पास तलवार से मारी चारगी खीर एक तिहाई की मे चारी श्रीर तितर वितर कथा। श्रीर तलवार खींच-कर उन के घोळे चलाकारा।। १३। इस प्रकार से मेरा फीय शान्त होगा में शबनी जलजलाइट उन पर पूरी रोति से भड़काकश णान्ति पालगा थी। जय में अपनी जलजलाइट वन पर पूरी रोति व भडका चुकुंगा तय ये जान लेंगे कि मुक्त यहाया ष्टी ने सलन में ग्राफर यह बाहा है। १८। ग्रीर में तुमें तेरी चारा थ्रार की जातियों के यीच सब घटे। दिगे के देखते उद्याद्गा दीर तेरी नामधराई कराजंगा ॥ १५ । से जय में तुंभ की कीप सीर वराजनाइट शीर रिसवाली घुड कियों के साथ दबर हूंगा तब तेरी चारा ख्रीर की जातियों के साम्दने नामधराई उट्टा शिक्षा क्षीर विस्तव द्वागा कोकि मुक्त यदे। या ने यद सदा है ॥ १६ । यह तब नागा षय में उन लेगों। की नाश करने के लिये तुम पर मदंगी के तीथे तीर चलाकर तुम्हारे बीच महंगी वकाकाम और तुम्हारे खन्नकवी खाधार की टूर करंगा, १०। श्रीर में तुम्दारे घीच मधंगी श्रीर दुष्ट चन्तु भेर्तूगा जा तुक्षे नि सन्तान करेगे थार मरी (१) मूल में जंजजलाइटं की विश्वाम देकर।

त्तलवार चलवासंगा मुक्त यद्देश्या ने यद कदा है।

हैं फिर यद्दीया का यद व्यवन मेरे पास यहुचा कि, २। हे मनुष्य के यन्तानं थापना मुख इखाएल् के पदाही की खोर कारको उन को विषद्ध नद्भवत कार ॥ इ। धीर काद कि दे इसारल्को पदाही प्रभु यदीया का वचन सुनी प्रभु घंदीवा पदाङ्गे श्रीर पदास्थिं से श्रीर नालें। श्रीर तराष्ट्रीं से या कहता है कि सुना में तुम पर तलवार चलवानगा श्रीर बुना के तुम्हारे जर्चे स्थाने। का नाम कथा। ॥ ४। स्नीर तुम्हारी वेदियां उनहीं गी क्रीर तुम्दारी यूर्व की प्रतिमाएं तो ही जाएंगी पार मै तुम मे के मारे दुश्रों की तुम्दारी मूरता के यागे फेक दंगा॥ ५। में इवालिया की लायों का उन की मूरता के साम्दने रक्खूंगा थार उन की टिड्डियां का तुम्दारी वेदिगं के थास पास कितरा दूंगा ॥ ई। तुम पर की जितने वसे वंशाये नगर दे से सप उक्षर जाएंगे थीर एका के कंचे स्थान उकार पी जाएंग्री कि तुम्दारी घे दियां उन्नई थीर ठाई आएं थीर तुम्दारी मूरर्ते चानी रहं श्रीर तुम्दारी मूर्ण की प्रतिमाएं काटी जार थीर तुम पर जो कुछ बना दै से मिट जार ॥ २ । थीर तुम्दारे धीच मारे पुर गिरी श्रीर तुम जान लोगो कि मै यदेवा हूण दा तै।भी मै कितनी की वचा खालेगा से जब तुम देश देश में तितर वितर द्वागे तव प्रन्यज्ञातिया के बीच तलवार से घचे दुर तुम्दारे कुछ लेगा पार चारंगे॥ ९। थीर तुम्हारे वे बचे दृश लेगा उन जातियों के बीच विन में वे वधुर दीकार जाएंगे मुभी समरण करेंगे थीर यह भी कि हमारा व्यभिचारी दृदय यहे।वा से कींसे एट गया है जीर एमारी व्यभिचारिन की सी थांखें मुख्ता पर कीने लगी हैं जिस ने यहावा का मन फीसा टूटा है। इस रोति वे उन वुराइग्रें के कारण के। उन्हों ने अपने चारे घिनीने काम करके किई हैं अपने लेखे में छिनै।ने उद्दरी ॥ १० । तब वे जान लेंगे कि में यदेशवा टू श्रीर में ने उन को

तलबार मृख कीर मरी से नाश है। जाएंगे॥ १२। नगर में रहते हुए छोरा जाए से। भूख से मरेगा इस भांति में अपनी जलजलाइट उन पर पूरी रीति है उताबंगा ॥ १३ । शीर सब हर एक संबी पहाडी थीर पहाडों की हर एक दीठी पर थीर दर एक हरे पेड़ की नीचे थीर हर एक घने बाजबृत की सुखदायक सुगंध दव्य चढाते हैं वहां वहां उन मे के मारे हुए लाग अवनी वेदियों के प्राय पास प्रापनी म्रती के बीच पढ़े रहेंगे तब तुम लेगा जान लेगो विषद्ध बढ़ाकर उस देश की सारे घरीं समेत जंगल वे से दिव्सा की ग्रीर से। उबाइ ही उबाइफर दूंगा और वे जान लेगे कि में यहावा हू ॥

9. पित्र यद्यावा का यद वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। टे मनुष्य की मसाम प्रभु यद्यावा इकारल् की भूमि के विषय यें। काइता है कि अन्त हुआ चारी कीनी समेत देश का श्रंत श्रा गया है॥ ३। तेरा खन्त खभी ग्रा गया श्रीर में श्रयना कीप तुम पर भडकाकर तेरी चालचलन के बनुसार तुमी दग्रह दूंगा थीर तेरे सारे विनीने कामीं का फल तुभे दूंगा ॥ । श्रीर मेरी डयाहृष्टि तुम पर न होगी चीर न में कीमलता कदंगा तेरी चालचलन का फल तुभी दूगा छीर तेरे चिनैाने पाप तुम में बने रहेगे तब तू जान लेगा कि मैं यदावा हू ॥ थ। प्रमु यहीका यों कहता है कि विपत्ति है वह रक ही विपति है देखा वह बाया चाहती है।

है। यन्त या ग्रमा सब का जन्त आया है वह तेरे विष्टु जागा है देखे। बद्धाया चाहता है। ।।

यह सारी द्वानि करने की दी। कहा है से। व्यर्थ | दे देश की निवासी तेरे लिये चक्र घूम सुका समय था गया दिन नियरा गया पदाही पर पानन्द के १९। प्रमु यद्दीया ये। कदता है कि वापना हार्च शब्द का दिन नहीं हुल्लु ही का होगा ॥ ८। प्रय दे मारकर और अपना पांच पटककर कह छाय दाय थोड़े दिनों में में अपनी जलजलाइट तुम पर मड़-इसारल के घराने के सारे घिनीने कामें पर घे काकाा' थार तुक पर पूरा कीप कन्द्रा। श्रीर सेरी चालचलन के जनुसार तुमे दबह दूता थीर तेरे सारे को दूर है। से मरी से मरेगा थीर का निकट दे। छिनै।ने कामी का फल तुक्ते भुगताँ कंगा॥ १। धीर की तलवार के मार हाला खाएगा और जी वचकर मेरी दयादृष्टि तुम पर न होगी न मे तुम के कीम-सता कदंगा घरन तुमें तेरी चासवसन का फल भुगताक्रमा और तेरे घिनीने पाप तुम से यने रहिमे तब तुम जान लेगो कि मे यदावा मारनेदारा है। १०। देखा उस दिन की देखा यह स्राया चाहता दै चक्र थमी घूम चुका दरह फूल चुका श्रीमनान क्राया में बीर क्रहां क्रहां वे जपनी सब मूरता की फूला है ॥ १९ । उपद्रव बक्ते बक्ते दुष्टता का दण्ड यन गया न ते। उन में मे कोई रह जाएगा शीर न उन की मीड भाड़ वा उन के धनमें से कुछ रहेगा थार न उन में से फिसी के लिये विलाय कि मै यहीवा हूं॥ 98। मै अपना द्वाच उन के स्न पड़ेगा॥ ९२। समय आ गया दिन नियरा गया न ती माल लेनेहारा श्रानन्द श्रीर न येवनेहारा भाक करे क्योंकि उस की सारी भीड़ माह पर कीय भड़क उठा है।। १३। सा चारे वे स्रीते रहें नौभी वेचने-द्यारा वेची दुई वस्तु के पास कभी लैकिन न पाण्या क्योंकि दर्शन की यह यात देश की सारी भीड़ भाड पर घटेगी कोई न साटेगा वरन कोई मनुष्य जा प्रधान में जीता रहता है वल न पक्षड सकेशा ॥ १८। उन्टों ने नरामिशा फूंका थीर सब कुछ तैयार कर दिया पर युद्ध में कोई नहीं जाता क्योंकि देग की सारी भीड भाड़ पर मेरा काप मड़का हुआ है। १५। बाहर ते। तलबार श्रीर भीतर महंगी श्रीर मरी दें की मैदाम में दी से तकवार से मरेगा ग्रीर की नगर में दे। से भख थार मरी से मारा जाएगा ॥ वह । श्रीर उन में से जा यव निकलेंगे का कर्चगे ते। सदी पर अपने अपने शक्स में फरे रहकर तराइये। में रहनेहारे कब्रुतरें। की नाई प्रहाड़ें। के कपर विलाप करते रहेगे ॥ १९। सय के द्वाच कीले श्रीर

<sup>(</sup>१) गूल में उपहेल्या।

सब के घुटने प्रति निर्वत दे। जाएंगे। ॥ १८ । प्रीय वे कमर में टाट करों। श्रीर उन के रेंग् खड़े दोंगे सब के मुद सूख जाएंगे छीर सब के सिर मुंहे जाएंगे। १(। वे व्यवनी चान्दी सहकों में फैंक देंगे छै।र उन का साना मैली यस्तु ठदरेगा यदे।या की जलन के दिन उन का साना चान्दी उन की बचा न सकेगी न उस से उन का जी यन्तुष्ट दोगान उन की पेट भरेगी व्योक्ति यह उन के अधर्म के ठीकर का कारक दुखा है ॥ २० । उन का देश की शोभायमान जिरोमिक या उस के विषय उन्हों ने गर्ळा ही गर्ळा करके उस में प्रपनी घिनै। नी वस्तुश्री की मूरते थीर द्वीर घिनानी वस्तुरं बना रक्कों इस कारण मै ने उसे उन को लिये मैली छन्तु ठरराया है। २१। स्रीर में उसे लूटने के लिये परदेशिया के दाध और धन क्लीनने के लिये पृथियी के दुष्ट लोगी के वश कर दूंगा और वे उसे अपवित्र कर हालेंगे। भें उन से मुंद्र फोर लूंगा सी वि मेरे रखित खाग की अर्घावित्र करेंगे चौर हाकू उस में घुसकर उसे प्रपांचय करेंगे ॥ २३ । एक सांकल बना दे खोकि देश अन्याय के ख़न से और नगर उपद्रव से भरा हुमा है। २८। दी में भ्रन्यकातियों की खुरे से खुरे साग लालगा का उन के घरों के स्वामी दा जाएंगे बीर में सामधिया का गर्व्य तीड़ द्रगा श्रीर उन के पिंछत्र स्थान अपिंछत्र किये जाएँगे ॥ २५ । सत्या-नाश दोने पर दें उन्दें ठूंकने पर भी शान्ति न मिलेगी ॥ २६ । विपत्ति पर विपत्ति याएगी थै।र चर्चा के पीके चर्चा सुनाई पहेगी थार लाग नयी में दर्शन की यात पूर्विशे पर याजक के पास से व्यवस्था श्रीर पुरनिय के पास से सम्मति देने की शिक्त जाती रहेगी ॥ २०। राजा तो शिक करेगा भार रईउ उदासीक्यी यस्त्र पहिना श्रीर,देश के लागा के दाय कीले पहेंगे में उन के चलम के श्रनुसार उन से वर्ताव करूंगा सीर उन की कमाई के समान उन की दश्ज दूशा सब वे जान लेगे कि मै यहावा हूं ॥

C+ फिर इंटर्ज बास की इंटर्ज महीने के पाचलें दिन की में अपने घर में कैठा था थीर यहूदिया की पुर्रानये मेरे साम्हने बैठे घे कि प्रमु यदी छा की शक्ति वही मुक्त पर हुई ॥ २। तय मैं ने देखा कि श्राग का सा एक इप दिखाई देता है उस की क्षमर से नीचे की श्रोर श्राग है श्रीर उस की कमर से कपर की ग्रीर कल-काये दुर पोतल की अन्तक सी कुछ है। ह। उस ने द्वार्य सा जुरू ब्रठाकर मेरे सिरंकी व्याल पकड़े सब यात्सा ने सुभी पृथिबी थीर श्राकाण के बीच में चठाकर धरमेश्वर की दिखाये हुए दर्शनी में यक-श्रलेस् की मन्दिर की भीतरी स्त्रांगन की उस फाटका के पास पहुचादिया जिस का मुद्द उत्तर स्रोर है थ्रीर जिस में उस जलन उपकाने हारी प्रतिमा का स्थान चा जिस की कारण जलन देशती है।। ४। फिर यहां इसारल् के ग्रामेश्वर का तेन बैसा ही या जैसा में ने मैदान में देखा था॥ ५। इस ने मुक्त से कहा दे मनुष्य के सन्तान श्रपनी श्रांकी उत्तर क्षोर उठाकर देख सा में ने श्रपनी आखि उत्तर क्षोर उठाकर देखा कि बेदी के फाटक की उत्तर खोर उस के पैठाय ही में वह जलन उपजानेहारी प्रतिमा है॥ ६। तब उस ने मुक्त से कहा हे मनुष्य के सतान बया तू देखता है कि ये लेगा क्या कर रहे हैं इसारल्का घराना क्या ही बड़े घिनीने काम यहां करता है जिस से में श्रपने पवित्रस्थान से दूर द्या जार्ज फिर तुमे इन से भी श्रीधक धिनीने काम देखने को दैं॥ छ। तब घड मुझे थांगन के द्वार पर ले शाया थ्रीर में ने देखा कि भीत में एक होद है॥ ८। तब उस ने मुक्त से कहा है मनुष्य के वंतान भीत की फीड़ से में ने भीत की फीडकर क्यादेखा कि रक द्वार है। ए। उस ने मुक्त से कदा भीतर जाकर देख कि ये लेगा यहां कैसे कैसे र्फ्यात छिनीने काम कर रहे है। १०। से मै ने भीतर जाकर देखा कि चारीं स्रोर की भीत पर जाति

<sup>(</sup>१) मूल ने जल [मनकर यह ] जाहरी।

<sup>(</sup>१) मूस ने का इत्या

चाति के रेगनेहारे जन्तुको कीर घिनीने पशुक्री थ्रीर इसारल के घराने की सब मूरतें के चित्र खिंचे हुए हैं ॥ १९ । श्रीर दक्षाएल् के घराने के परिनियों से से सत्तर पुरुष जिन के बीच शापान् का पुत्र याजन्याद् भी दे से। उन चित्रों के साम्दने खहे है और रक्ष रक्ष पुरुष भवने हाथ में धूपदान लिये हुए है और धूप के धूर के बादल की सुगन्ध वठ रही है ॥ १२ । तब उस ने मुक्त से कदा दे मनुष्य के संतान क्या तु ने देखा है कि इसाएल के घराने के पुर्रानिये प्रापनी सपनी नङ्गाशीवाली कीठारिया के ष्रान्धेरे में क्या कर रहे है से कहते हैं कि यहाया इम की नहीं देखता घड़ीवा ने देश की त्याग दिया है।। १३। फिर ठस ने मुक्त से जहा सुक्ते दन से धीर भी बड़े यह घिनाने काम का वे बारते है देखने को है ॥ 98 । तब बद मुमे यहीचा के भवन के इस फाटक के पास ले गया की उत्तर खोर था धीर बहा स्त्रिया बैठी घुई तम्मूज् के लिये रा रही थी। १५। तय उस ने सुक्त से कदा है मनुष्य के संतान क्या तू ने यह देखा है फिर इन से भी घडे घिनीने काम तुक्ते देखने की है। १६। से। यह मुक्ते यदे। वा के भवन के भीतरी यागन मे ले गया यार यदा यद्देश्या के मन्दिर के द्वार के पास ग्रीसारे थीर वेदी के बीच कोई पचीस पुस्य व्यपनी पीठ पद्याया के मन्दिर की ग्रीर श्रीर अपने मुख पूरव स्रोर किये हुए घे श्रीर वेषूरब दिशा की स्रोर मूर्ण की दरास्वत् कर रहे थे॥ १०। तत्र उस ने मुक्त से काष्टा है मनुद्धा को मतान क्या तूने यद्य देखा है क्या यहूदा के घराने का ये घिनीने काम करना जी ये यहां करते हैं दलकी बात है उन्हों ने ख़धने देश की। उपद्रव से भर दिया थ्रीर फिर यहां खाकर मुक्ते रिस दिलाते हैं वरन ये ढासी की अपनी नाज के आशी लिये रक्षते है। १८। से। में आप जलजलाइट के साथ काम कवाा मेरी दयाहृष्टि न चारी न मे कोमलता कर्मगा खीर चाई वे मेरे कानों मे कचे बट्ट से पुकारे ताभी में उन की न सुनुगा ॥

र. फिर उस ने मेरे मुनते जंबे गव्य से पुकारकर करा नगर के पांध-

कारिया की अपने अपने दाघ में नाम करने का इधियार लिये हुए निकट लाखे। ॥ २। इस पर क पुरुष उत्तर ग्रीर के ऊपरी फाटक के मार्ग से थ्रपने थ्रपने हाथ में घात करने का इधियार लिये हुए आये श्रीर उन के बीच उन का बस्त पहिने क्तमर में दवात वाधे हुव एक श्रीर पुरुष था। श्रीर व यव भवन के भीतर जाकर पीतल की वेदी के पास खडे हुम ॥ ३। इसायल् के परमेश्वर का तेज तो सन्धों पर से जिन के जपर वह रहा करता चा भवन को डेवकी पर उठ ग्राया घा ग्रीर उस ने उस यन जा बस्त्र पदिने हुए पुरुप की जी जमर में दयात वाधे हुए था पुकारा ॥ ८ । थ्रीर यहीवा ने चर से कदा इस यहशतेम् नगर के भीतर इधर चधर जाकर जितने मनुष्य उन सारे विनीने कामी के कारण की उस में किये जाते है गांसे भरते ग्रीर दुख के मारे चिल्लाते है उन के माथे। पर चिन्द कर दे। ५। तब दुसरीं से उस ने मेरे सुनते कहा नगर में उस की पोझे पोझे चलकर मारते जाखी किसी पर दयाद्राष्ट्रिन करना न की मलता से काम करना ॥ ६ । यूढ़े जवान क्वारी वालवच्चे स्त्रिया सब की मारकर नाग करना जिस किसी मनुष्य के माथे पर यह चिन्द है। उस की निकट न जाना श्रीर मेरे पविष्णान ही से आरंभ करे। से उन्हे। ने उन पुरनिया से खारंम किया जा भवन की साम्हने थे ॥ ७। फिर उस ने उन से कहा भवन की खश्छ करे। थीर श्रांगनीं की लीधों से भर दी निकल जास्रा। से। वे मिक्कलकर नगर में मारने लगे। 🕬 जब वे मार रदे घे श्रीग में अकेला रद्य गया तब मेने मुद्द के वल गिर चिल्लाकर कहा दाय प्रभु यदावा क्या तू श्रपनी जलजलाइट यदणलेम् पर भडकाकर इसारल् के सारे वचे हुयो। की भी नाग करेगा ॥ १। उस ने मुक्त से कहा इस्सारल् खीर यहूटा के घरानी का अध्यम् अत्यन्त ही बहा है यहा तक कि देश ता

<sup>(</sup>१) मूल में उद्देशते उद्देशते।

कदते है कि यदावा ने पृथिष्ठी को त्यासा श्रीर यद्वावा क्क नहीं देखता ॥ १० । से मेरी दयाद्वांष्ट्र न दोगी न में कोमलता कथा। घरन उन की चाल उन्ही के थिर लै। टा ट्रंगा॥ १९। तय में ने बबा देखा कि जो पुरुष सन का वस्त्र पहिने पुर श्रीर कमर मे दयात वाधे या उस ने यह कहकर समाचार दिया कि जैसे तू ने खाचा दिई वैसे ही मै ने किया है।

१०. इस को पीके में ने देखा कि कड़ियां को सिरो को कपर जी स्नाकाण-मग्रहल है उस में नोलमींग का सिंहासन सा कुछ दिखाई देता है ॥ २। तय बहावा ने उस सन का वस्त्र पविने द्वय पुरुष से कदा घ्रमनेदारे परिये। के बीच अबबो के नीचे जा अपनी देशना मुद्रिया की करवों के बीच के ग्रंगारी से भरकर नगर पर हितरा दे। ये। बह मेरे देखते उन के बीच में गया। ३। अय वद पुरुष करवीं के वीच मे गया तथ ती वि भवन की दक्कियन स्रोर खडे घे जार बादल भीसरी खाग्रन से भरा दुव्रा चा॥४। पर पीछे यदीवा का रोज करबी के जपर से उठकर भवन की डेंबडी पर प्रा गया थीर बादल भवन में भर गया श्रीर स्नागन यदीया के तेन के प्रकाश से भर गया ॥ ५। फ्रीर कड़वे। को पंसी का ग्रव्द बाहरी श्रांगन तक मुनार्प देता या वय सर्वशक्तिमान ईश्वर के घे। सने का सा शब्द था॥ ६। लघ उस ने सन का वस्त्र पदिने हुए पुरुष की घूमनेहारे पदिया के घीस से अस्त्रों की बीच से आग लेने की याचा दि ई तब बह उन के बीच में जाकर एक पहिये के पास खडा हुआ।। २। तय कस्त्रीं के बीच से एक कर्य ने जपना छाच बढ़ाकर उस खारा में हास दिया जा कब्छा के बीच में घी श्रीर कुछ उठाकर मन का यस्त्र पहिने हुए की सुद्दी में दिई और वह उसे सेकर बाहर गया ॥ द। करुछा के पंथीं के नीचे ते। मनुष्य का दाच सा कुळ दिखाई देता था।।

ख़न से थीर नगर अन्याय से भर गया है थीर छ र। तब मैं ने देखा कि कस्बी के पास चार पहिंचे हैं। अर्थात् एक एक कम्ब् के पास एक एक पहिया है थ्रीर पहियों का कप फीराजा का सा है।। १०। थीर उन का ऐसा इप है कि चारों एक से दिखाई देते दे अर्थात् जैसे एक पहिये के बीच दूसरा पहिया दे। । १९ । चलने को समय वे अपनी चारी अलंगी को वल से चलते है थीर चलते समय मुहते नहीं वरन निधर उन का सिर रहता है उधर ही वे उस के पोक्टे चलते दें चलते समय वे मुहते नही ॥ १२। शीर पीठ दाय शीर पखेा समेत कहवा का सारा गरीर थीर की पहिषे उन के है से भी सब के सब चारीं खोर खाखें से भरे हुए हैं॥ १३। पहिये मेरे सुनते यद कद्दलाये खर्षात् घ्रमनेदारे पहिचे ॥ १८ । थ्रीर एक एक के चार चार मुख घेएक मुख ते। क्षच्य का सा दूसरा मनुष्य का सातीसरा सिंद का सा स्रीर चौथा उनाय यत्ती का सा था॥ १५। कड्य ता भूमि पर से उठ गये ये ता वे ही जीवधारी हैं जो मै ने कवार् नदी की पास देखे घे। १६ । और जब जय वे कच्च च तते तव तब पहिये उन के पास पास चलते हैं फीर जब जब कहब पृष्यिती पर से उठने के लिये अपने पख उठाते तब तब पहिये उन के पास से नहीं सुहते॥ १०। जब वे खडे हाते तब ये भी खड़े दाते है और जब वे चठते तब ये भी उन को चंग टठते हैं क्योंकि चीव ग्रारियों का बात्मा इन से भी रहता है॥ १२। यहात्राका तेज ता भवन की खेशकी पर से उठकर कदवों के जपर ठ इर गया ॥ १९ । श्रीर क्षड्य स्रपने पंख चठा मेरे देखते पृष्टियो पर से उठकर निकल गये श्रीर पहिचे भी उन को स्ता गये छै।र वे स्व यहावा के सवन को प्रस्को फाटक मे खड़े दे। गये छीर इस्रारल् को परमेश्रवर का तेन उन के जपर ठद्दरा रहा॥ २०। ये वे ही जीवधारी है जो मै ने कवार नदी के पास इसारल् को परमेख्यर को नीचे देखे थे श्रीर मै ने जान लिया कि वे भी कहब् दे॥ २९। एक एक के चार मुख ग्रीर चार पंख ग्रीर पंखों के नीचे सनुष्य को से द्यार्थ भी दे॥ २२ । श्रीर उन को मुख्ये का रूप यही है जो मै ने कवार् नदी के तीर पर देखा थीर

<sup>(</sup>१) वा इस देश।

ही है वे सीधे अध्ने ही अपने साम्हने चलते हैं।

पास जिस का मुद्द पूरव दिया की खोर है पहुचा दिया का नाग ही नाग करता है ॥ थीर वहां में ने वया देखा कि फाटक ही में मचीर मुक्त पर उतरा श्रीर मुक्त से कहा ऐसा कर कि यद्दीवा यें कद्दता है कि ने इस्राएल के घराने तुम ने ऐसा ही कहा है। जो जुड़ तुम्हारे मन मे ग्राता है उसे में जानता हू॥ ६। तुम ने ते। इस नगर में बहुतों की मार डाला वरन उस की सहकी की लायों से भर दिया है। ७। इस कारण प्रभु यदावा या करता है कि जी मनुष्य तुम ने इस में मार हाले है उन की लेाथे ही इस नगरवधी हंहे में का मांस है थीर तुम इस के बीच से निकाले जायोगी॥ द। तुम तलवार से डरते देा खीर में तुम पर तल-वार चलवा जंगा प्रभु यहे। वा की यही वा शी है। ए। मै तुम को इस में से निकालकर परदेशियों के हाथ कर दूगा ग्रीर तुम की दख्ड दिलाईगा। १०। तुम तलवार से मरकर गिरोगे थै।र मे तुम्हारा सुकडूमा इस्राएल् को देश के सिवाने पर चुकाजेगा तम्र तुम जान लोगो कि मै यद्दात्रा हूं॥ १९। न ता यह नगर तुम्हारे लिये इंडा ग्रीर न तुम इस में का मास द्वारों है सुम्हारा मुकट्टमा इस्लाएल के देश के विवाने पर चुकाकमा ॥ १२ । तय तुम जान लोगो कि मै यहोता हू सुम ती मेरी विधियों पर नहीं चले श्रीर लेरे नियमीं की सुम ने नहीं माना पर

उन के मुख क्या वरन उन की सारी देह भी वैसी | अपनी चारी ग्रीर की प्रान्यजातियों की रीतिया पर चले दें।॥ १३। में इसी प्रकार की नव्यत कर रहा या कि बनायाच् का पुत्र पतत्याच् मर गया। तव र जिल्ला में मुक्ते चठाकर यदीवा में मुंद के वल गिरकर कंचे ग्रव्य से चिल्ला चठा छै। द के मवन के पूरवी फाटक के कहा हाय प्रभु पत्तावा क्या तू इसारल के वचे हुओं

98। तथ यदीया का यह वचन मेरे पास पुरुप हैं बीर में ने उन के बीच कक्तूर के पुत्र पहुंचा कि, १५ । है मतुष्य के सन्तान यद्द्यालेस् के याजन्याह् की थीर बनायाह् के पुत्र पलत्याह् की 'निवासियो ने तेरे निकट भाइया से बरन इसाम्ल् देखा जी प्रजा के डाकिस, घें॥ २। तब उस ने मुक्त की चारे घराने से भी कदा है तुम प्रदेशवा के पास से कहा है मनुष्य के सन्तान की मनुष्य इस नगर में से दूर है। लाखी यह देश हमारे ही श्राधिकार मे म्मनर्थ करपना थीर खुरी युक्ति करते हैं से ये ही दिया गया है। प्रश्न चर तू उन से कह प्रभु यहाया है। 3। ये तो कहते हैं घर बनाने का समय निकट या कहता है कि मैं ने तुम की टूर दूर की जातिया नहीं यह नगर इंडा थ्रीर इम उस मे का माम है। में बसाया खार देश देश में तितर वितर किया ता ४। इस लिये हे मनुष्य के सन्तान इन के विक्छ है तीओं जिन देशों में तुम आपे हुए दे। उन में मै नब्रुवत कर नब्रुवत ॥ ५ । तब यदीवा का आत्मा तुम्हारे लिये घोडे दिन ली बाप पवित्रस्थान ठदरा रहूगा ॥ ९७ । फिर उन से अद कि प्रमु यहाबा यो कटता है कि में तुम की जाति जाति के लोगी के बीच से घटासंगा श्रीर जिन देशों में तुम तितर घितर किये राये दे। उन में से तुम की एफट्टा करूंगा स्रीर तुम्दं इसायस् की भूमि दूरा।॥ १८। ब्रीर वे यहां पहुचकर उस देश को सब घिनानी मूरते खीर सब घिनी ने काम भी उस में से दूर करेंगे।। १९। श्रीर में उन का एक हो मन कर दूगा और तुम्हारे भीतर नया आस्मा उपजालगा थार उन की देश में से पत्थर का सा दृदण निकालकर उन्हें मास का दृदय ट्राा, २०। लिस से वे मेरी विधियों पर चलें स्नार मेरे नियमा की माने बीर वे मेरी प्रका ठहरी बीर में उन का धरमेण्वर ठदस्या। ॥ २१। घर व ले। स जा अदनी छिनै। मृरसी बीर छिनीन कासी में मन लगाकर चलते रहते है में ऐसा करंगा कि उम क्षी झाल उन्हीं के चिर पर पडेगी प्रमु यहावा की यद्दी वाणी है॥ २२। इस पर कस्त्रीं ने प्रपने पंस्र उठाये और पहिये उन के स्मारहे और इसाएल् के परमेश्वर का लेख उन के उत्पर गा॥ २३ । तब यहे। या का तेज नगर के बीच पर से टठकर उस (1) मूल में तेरे भाइया तेरे भाइया तेरे सनीपीलनों से ।

पर्वत पर ठहर राया जो नगर की पूरव कोर है।। उस वलवा करनेहारे घराने ने तुम से यह नहीं पूछा क्षारमा ने मुभे उठाया बीर परमेश्वर के कि यह तू क्या करता है।। १०। तू उन से कह बारमा की शक्ति से दर्शन में मुमे कर्श्दयों के कि प्रमु यहावा ये। कहता है कि यह भारी वचन देश में वन्धुकों के पास पहुचा दिया। बीर की यह असे में विषय में है जिस के बोच वे रहते हैं।। १९। तब जितनी वार्त यहावा ने मुभे दिखाई थीं से। तू उन से कह कि में तुम्हारे लिये चिन्ह हूं जैसा में में वन्धुकों के। घता दिई।।

१२ किर यदीवा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २। दे मनुष्य के सन्तान त तो बलवा करनेदारे घराने के बीच रदता है सिन के देखने के लिये खांख तो है पर नही देखते बीर सुनने की लिये कान तो हैं पर नही मुनते क्यांकि वे वलवा करनेशारे घराने के हैं। ३। से दे मनुष्य के सन्तान वंग्धुश्रार्ड का सामान तैयार करके दिन की उन के देखते उठ जाना थ्रपना स्थान के। डकर उन के देखते दूसरे स्थान को जाना यद्यवि वे यलवा करनेहारे घराने के रै तै। भी क्या जानिये वे ध्यान दे॥ ४ । से। तू दिन की उन के देखते बन्धुवाई के सामान की नाई अपना सामान निकालना थीर तू आप बन्धु-पाई में जानेदारे की रीति संभ की उन के देखते उठ जाना॥ ५। उन की देखते भीत की फोडकर रसी से से लपना सामान निकालना ॥ ६। वन के देराते चने प्रपने कधे दर चठाकर प्रधेरे मे निकालना थीर ध्रयना सुदा छांपे रद्यना कि भूमि तुमी न देख पहे क्योंकि में ने तुभी द्याण्ल् की घराने के लिये चिन्द रुद्दराया है ॥ ७ । छ। चा के अनुसार में ने ऐसा ही किया दिन की मै ने श्रपना सामान यन्ध्याई के सामान की नाई निकाला थीर मांभ की व्यपने दाध से भीत की फीडा फिर क्रंधेरे में सामान को निकालकर उन के देखते प्रयने कधे पर उठाये हुए चला गया॥ ८। फिर विदान की यहें या या यद वचन मेरे पाय पहुंचा कि, र । दे मनुष्य के सन्तान क्या इसारल् के घराने ने अर्थात्

कि यह तूक्या करता है॥ १०। तू उन से कह कि प्रभु यहावा या कहता है कि यह भारी वचन यब्यलेम् मे के प्रधान पुरुष ग्रीर इसारल के सारे घराने के विषय में है जिस के बोच वे रहते हैं॥ १९। त्र उन से कह कि मै तुम्हारे लिये चिन्ह हूं जैसा मे ने आप किया है वैसा ही रवारती लोगों से भी किया जारमा उन को उठकर बंधुश्राई मे जाना पहेगा॥ १२। उन के बीच की प्रधान पुरूप है की ग्रंधीरे में श्रपने कांधे पर नाम उठाये इए निकलेगा वे भपना रामान निकालने की लिये भीत की फीड़ेंगे श्रीर बद प्रधान अपना मुख कापे रहेगा कि इस की भूमि न देख यहे। १३। फिर में उस पर अपना जाल फैला-कगा कीर वह मेरे फंदे में फंदेगा कीर में उसे कर्येदयो के देश के बाबेल् में पहुंचा दंगा पर यद्यीप यह उस नगर में मर जाएगा तामो उस की न देखेगा ॥ १८ । थ्रीर जितने उस के ग्रास पास उस के सदायक दोंगे दन की थार उस की सारी ट्रांलियां को मै सब दिशायो। मे तितर बितर कर दूंगा स्रीर तलवार खीचकर उन के पीछे चलवाइंगा ॥ १५। थ्रीर खब्द में उन्दें खाति जाति में तितर वितर कष्गा थीर देश देश में छिन्न भिन्न कर दूंगा तब वे जान जेंगे कि मैं यदावा हू॥ १६ । प्रार में उन में से थोडे से ले।गों की तलवार भूख ग्रीर मरी से बचा ख़्बंगा धीर वे धपने विनीने काम उन जातियों से घलान करेंगे जिन के घीच वे पहुंचेगे तब वे जान ले गे कि मै यदे। या हूं॥

40। फिर यद्दीयां का यद्द वचन मेरे पास पहुचा कि, १८। हे मनुष्य के सन्तान कांपते हुए ग्रंपनी रेटी खाना श्रीर घरणराते श्रीर चिन्ता करते हुए ग्रंपना पानी पीना॥ १९। श्रीर इस देश के लेगों से यें कहना कि प्रमु यद्दीया यहश्वेस श्रीर इसाएल के देश के निवासियों के विषय या कहता है कि वे ग्रंपनी रेटी चिन्ता के साथ खाएंगे श्रीर ग्रंपना पानी विस्मय के साथ पीएंगे श्रीर देश के सम रहनेहारों के उपद्रव के कार्य उस सम से लें। उस में ई वह रहित दीकर उसद जाएगा। २०॥ श्रीर वसे

<sup>(</sup>१) मूस में मुक्त पर मे उठ गया।

हुर नगर उन्नहेंगे श्रीर देश भी उन्नाह थे। नारगा तवतुम नान ले।गे कि मै यहावा हूं॥

२१। फिर यहाचा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २२ । हे मनुष्य के सन्तान यह क्या कहावत है जो तुम लेगा प्रचारल् के देश में कहा करते दे। कि दिन यधिक दी गये दे बीर दर्शन की की के वात पूरी नधीं हुई। ॥ २३। इस लिये उन से कट प्रभु यहे। यो कहता है कि मै इस कहा वत की बन्द कर्दगा पीर यह करावत इसारल पर फिर न चलेगी तू उन से कप्ट कि वप्ट दिन निफट थ्याया श्रीर दर्शन की सब बात पूरी रेग्ने पर दें। 28। ग्रीर इसारल के घराने में न ती कुठे दर्शन की कोई बात शार न भावी की कोई चिकनी चुपही यात फिर कही जाएगी ॥ २५। क्योंकि मै यह।या ष्ट्र जब मै बोलूं तब जो बचन मै कहूं से पूरा है। चारमा उस में विलम्ब न देशा से बलवा करनेदारे घराने तुम्हारे ची दिना में मै वचन क्रवृगा थीर बद पूरा है। जाएगा प्रभु यद्याया की यदी वासी है।

२६। फिर परेग्या का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २०। दे मनुष्य के सन्तान सुन इस्रारल के घराने के लेगा यह कह रहे हैं कि लेग दर्शन यह देखता है से बहुत दिन के पीके पूरा देगियाला है छैार घर दूर के समय के विषय न्यूवत करता है। २८। इस लिये तू उन से कह प्रमु यदावा यों कहता है कि मेरे किसी वचन के पूरे दोने में फिर विलम्य न देगा बरन लेग वचन में कह से पूरा ही देगा प्रमु यदावा की यही वाखी है।

१३ फिर यद्दोवा का यद वचन मेरे
पास गहुचा कि, २। दे मनुष्य
के सन्तान इसाएल के जो नवी अपने ही मन से
नयूवत करते हैं उन के विषद्ध तू नयूवत करके कर
कि यद्दोव्हा का वचन मुने। ॥ ३। प्रमु यद्दोवा या
कचता ई कि हाय उन मूट्ट नवियों पर की अपने
ही आत्मा के पीके मटक जाते श्रीर टर्शन नही
पाया ॥ ४। ऐ इसाएल तेरे नवी खरुडहरों में की

लेमांडियों के समान यने हैं ॥ ॥ । तुम ने नाकों में चढ़कर इसाग्ल के घराने के लिये भीत नहीं सुधारी विस ने वे यहाया के दिन युद्ध में स्थिर रह स्क्री ॥ ६। जो लोग करते हैं कि यहाया की यह याको है उन्हों ने भायो का धर्म श्रीर मूठा दाया किया है खोकि चाहे तुम ने यह बागा दिलाई कि यहाया किया है खोकि चाहे तुम ने यह बागा दिलाई कि यहाया यह यसन पूरा करेगा तैं भी यहाया ने उन्हें नहीं भेवा ॥ ०। ब्या तुम्हारा दर्भन भूठा नहीं है खोर ज्या तुम भूठमूठ भावी नहीं कहते कि तुम कहते हैं। कि यहाया की यह याको है, पर में ने कुछ नहीं कहा है ॥ ८। दम कारण प्रमु पहाया तुम से यों कहता है कि तुम ने जो ध्यर्थ द्यात कही खार भूठे दर्भन देशे हैं इस लिये में तुम्हारे व्यक्ष हूं प्रमु यहाया की यही वाकी है।

र । ने। नयी मूठे दर्शन देखते श्रीर मूठमूठ भावी करते है मेरा छाय उन के विक्त होगा थीर न वे मेरी प्रका की ग्रीष्ट्री में भागी होंगे न उन के नाम इसा-रल्को नामाधली में लियो बारगे बीर न वे इसारल् के देश में प्रवेश करने पाग्री एस से तुम द्वारा जान लोगो कि मै प्रमु पदीया हू ॥ १०। स्थोकि वन्दे। ने ग्रान्ति ऐसा कदकर चय ग्रान्ति नहीं है मेरी प्रका की यहकाया है, किर बच कोई भीत बनाता तब वे उस की कच्ची लेसाई करते हैं। १५। उन कच्ची लेकाई करनेदारा से कह कि यद ता शिर बाग्शी क्यों कि वहें जार की वर्षा देशी थीर वहें बडे ष्राचे भी गिरंगे दीर प्रचयह काधी उसे गिराएगी। १२। से जय भीत शिर जाएगी तय क्या साग तुम से यह न फर्रोंगे कि की लेसाई तुम ने किई से करां रही ॥ १३। इस कारक प्रभु यदाया तुम से यो कदता थे कि में जलकर उस का प्रचर्क पांधी के द्वारा गिरासंगा और मेरे काप से भारी वर्षा द्यांगी ग्रीर मेरी चलजलाइट से यहे यहे ग्रीले गिरेगे कि भीत की नाश करे॥ १८। इस रीति विस भीत पर तुम ने कच्ची लेखाई किई है उसे में ठा हंगा वरन मिट्टी में मिलाजंगा थीर उस की नेव खुल जाएगी थार जय यह गिरेगी तय तुम भी उस के

<sup>(</sup>१) मूल ने सय दर्शन भाग हुए।

<sup>(</sup>१) मूल ने क्योकि ग्रीर क्योकि।

नीचे दयकर नाथ रोगे तय तुम जान लोगे कि मैं यहेग्दा हूं ॥ १५ । इस रीति में भीत जार उस की कञ्ची लेगाई करनेटारे दें नों पर अपनी जलजला-इट पूरी रीति से महका कंगा फिर तुम से कहूगा कि न तो भीत रही खीर न उस के लेसनेटारे रहे १६ । अर्थात् इमारल् के विनयी जा यद्यालेम् के विषय नष्ट्र-वत करते थीर उसकी जान्ति का दर्शन बताते हैं पर प्रमु यहेग्दा की यह वाकी है कि जान्ति है ही नहीं॥

49। फिर दे मनुष्य के संतान तू अपने ले।ग्री को स्त्रिया से छिमुख दीकार की प्रपने ही मन से न्यूयत करती हैं छन के विक्त न्यूयत करके, १८। कद कि प्रमु यहीचा ये कदता है कि की स्त्रियां द्वाच के सब कोड़ों के लिये तिक्या सीती थीर पांखिया का प्रत्रेर करने की डील डील के मनुष्यां के सिर के ठांपने के लिये कपडे धनाती हैं उन पर दाय। यया तुम मेरी प्रजा की प्रायों का प्रदेर करकी प्रथमे निज प्राया घचा रवयोशी॥ १९। तुम ने ते। मुट्टी मुट्टी भर सद्य श्रीर रे। टी के टुकडों के खदसे मुक्ते मेरा प्रजा की दृष्टि ने अपवित्र उदराकर अपनी दन कुठी घाती के द्वारा जी मेरी प्रचा के लेगा तुम से सुनते दे उन प्राणिया की मार डाला जो नाग को योग्य न चे फीर उन प्राशियो की बचा रक्ता दे जो बचने के योग्यन थे॥ २०। इस कारज प्रभु यदे। वा सुम से यें कदता दें कि सुने। में तुम्हारे उन तिकाये। के विक्ष्ट हू जिन के द्वारा तुम यदां प्रारिवयां की श्रादेर कारके चड़ाती दी सी चन को तुम्हारी खांह पर छ छीनकर उन प्राणियों की हुडा दूंगा जिन्दे तुम श्रदेर कर करके उडाती हो। इस । फिर में तुम्दारे सिर के कपड़े फाड़कर भएनी प्रवा के लेगो। की तुम्दारे दाच से हुडासंगा कीर वे कारो की तुम्हारे क्षण मेन रहेंगे कि तुम चन का अदिर कर खकी तब तुम जान लेगी कि मे यहे। या प्रा १ सुम ने जे। भूठ काइकार धम्मी के मन की उदास किया है जिस की मे ने रहास करना नदी चादा श्रीर दुष्ट जन की दियाय यंधाया दै विस से वह शयने यूरे मार्ग से न फिरे थीर जीसा

रहे, २३। इस कारत तुम फिर न ते। भूठा दर्शन देखेगी थीर न भावी कहेगी स्थेकि में श्रपनी प्रसा की तुम्हारे दाथ से कुडालंगा तब तुम जान लेगी कि में प्रदीव्य हूं॥

१४ कि चास आकार मेरे साम्हने बैठ गये॥ २। तब यदीवा का यद वचन मेरे पास पहुचा कि, ३। छे मनुष्य के सन्तान दन पुरुयों ने ती व्यपनी सूरते व्यपने सन में स्थापित कि ई थीर खपने खध्ममें की ठीकार खपने साम्दने ग्रन्खी है फिर ज्या वे मुक्त से कुछ भी पूछने पाएं ॥ ४। से। तू उन से लए प्रभु यदीवा यें कहता है कि इसारल् के घराने में से हो। कोई खपनी मूरते खपने नन में स्थापित क्षरकी श्रीर अपने अधार्म की ठीकर अपने साम्हने रखकर नबीके पास खार उस की में यदावा **उस को बहुत सी मूरतों के अनुसार है उत्तर टूंगा,** ध । जिस से इसारल् का घराना जा अपनी मूरतीं के द्वारा सुके त्यागकर सब का अब दूर दे। गया दै उन्देम उन्दीं को मन को द्वारा फंसार्ज ॥ ६। से इशारल्की घराने से कप्ट प्रभु यद्योद्या यें। कदता है कि फिरा छीर अपनी मूरता की पीठ पीड़े करे। थीर अपने सब घिनै।ने कामी से मुद्द मे। हो। अ छ। कोंकि इवारल के घराने में से थीर उस के बीच रहनेहारे परदेशियों में से भी कोई क्यों न है। की मेरे पीके ही लेने की। क्रीडकर अपनी मूरते अपने मन में स्थापित करे श्रीर अपने शधर्म की ठेकिर अपने साम्दने रक्ष्ये थीर तय मुक्त से अपनी स्रोई वात पूछने को लिये नबी को पास चार उसकी मे यदे।वा चाप ही उत्तर द्र्या॥ ८। थीर मै उस मनुष्य से विमुख द्वीक्तर उस की विस्मित क्षरंगा स्नीर चिन्द ठद-राक्तमा उस की कदावत चलालंगा छीर में उसे ग्रापनी प्रजा में से नाश करंगा तब तुम लेगा जान सोगों कि मै यद्देशवा हू ॥ ९ । श्रीर यदि नवी ने भ्रोखा खाकर कोई वचन करा हो तो जाने। कि मुभ यहीया ने उस नवी की घोखा दिया है थीर अपना दाध उस की विक्ष वकाकर उसे भ्रमनी प्रका द्रशासल

में से विनाश करंगा ॥ १० । वे सब लोग खपने अपने अधर्म का वेश्म उठारंगे अर्थात् जैसा नगे वे पूक्तनेहारे का अधर्म ठहरेगा नवी का भी अधर्म वैसा हो ठहरेगा, १९ । इस लिये कि इसारल्का घराना मेरे पीके ही लेना आगे की न को हे न अपने भांति भांति के अपराधी के द्वारा आगे की अशुह बने धरन वे मेरी प्रका ठहरें थार में उन का परमेश्वर ठहरूं प्रमु यहावा की यही वामी है ॥

**१२ । फिर यदीवा का यद खरान मेरे पास** पहुंचा कि, १३। दे मनुष्य के सन्तान स्रव्य किसी देश के लेगा मुक्त ये विश्वायधान करके पापी हो जारं ग्रीर में बापना हाच उस देश के विक्तु वकाकर उस में का अनुस्पी आधार दूर कर थीर उस मे श्रकाल डालकर उस में से मनुष्य खीर पशु दोनों की नाशक्षरं, 98। तब चारे उस मे नूर दानियोल् थी।र अध्यूव ये तीना पुरुष हो तीभी वे अपने धर्म के हारों केवल अपने ही प्राची की ववा सर्जेंगे प्रमु यहात्रा की यही वासी है। १५। यदि में किसी देश में दुष्ट चन्तु भेक्नं जी उस की निर्जन करके उतार कर डावें थार जन्तुयों के कारण कोई उस में दीकर न जार, १६। ती चादे उस में वे तीन पुस्य हा ताभी प्रभु यहावा की यह वासी है कि मेरे जीवन की सेंद वे न ता येटी न येटियां की बचा सकीं वे ही सकेंसे वर्षी और देश उजाइ है। जाएगा ॥ १७ । यदि में उस देश पर तलवार खोंच-कर कड़ं दे तलवार उस देश में चल और इस रीति मनुष्य श्रीर पशु उस में से नाश वर्ष, १८। ती चारे उस में वे तीन पुरुष हो तीभी प्रमु यहीचा की यह वासी है कि मेरे जीवन की सेंह वे न ता बेटां न चेटियों की बचा सकींगे ये ही प्रकेते बचेंगे॥ १९। यदि में उस देश में मरी फैलाऊं स्नार उस पर प्रपनी जलजलाइट महकाकर उस मे लेषू रेसा बहाजं कि वहां के मनुष्य श्रीर दोनी नाश हो, २०। सा चादे नूद दानिय्येल स्रोर ष्यण्य उर्ध में दे। तीभी प्रमु यहावा की यह वांगी है कि मेरे जीवन की सेंद्र वे न ता

वेटी न बेटिया की बचा सकेंगे वे अपने धर्म के द्वारा अपने ही प्राची की बचा सकेंगे ॥ २१। श्रीर प्रमु यहीवा वो कहता है कि मे यहजलेम् पर अपने चारी दग्रह पहुंचादंगा अर्थात् तलवार अकाल हुष्ट जन्तु और मरो जिन से मनुष्य और पशु सब उस में से नाज हो ॥ २०। तीमी उस में चोड़े से वेटे वेटिया ववंगी बहा से निकालकर तुम्हारे पास पहुचाई जाएंगी और तुम उनकी चालचलन और कामी की देखकर उस विपाल के विपय की में यहजलेम पर हालूंगा बरन जितनी विपति में उस पर हालूंगा उस सब के विपय तुम जान्ति पाओगे ॥ २३। जब तुम इन की चाल चलन ग्रीर काम देखे। तब वे तुम्हारी जांति के कारण होगे और तुम जान लेगो कि में ने यह जलेम में जो कुढ़ किया से विमा कारण नहीं किया प्रमु यहीवा को यही वालों है ॥

१५ किर यदीया का यह यचन मेरे पास यहुवा कि, २। हे मनुष्य के चन्तान सब वृक्षी में दाखलता की क्या चेष्टता है दाख की प्राप्ता नी जंगल के पेड़ों के बीच उत्पन्न दोती है उस में क्या गुरा है।। ३। क्या की ई यस्तु वनाने के लिये उस में से लकड़ी लिई जाती वा कार्ड वर्तन टांगने के लिये उस में से खूंटी वन सकती है । 8 । यह ते। ईन्धन यनकर याग्रा मे भोकी जाती है उस को दोनों सिरे याग से जल जाते स्रार उस का चीच भस्म दे। जाता दे क्या यह किसी काम की है॥ ५। सुन कय यह यनी थी तय भी यह किसी काम की न भी फिर अब यह सारा का ईंधन देा-कर भस्म द्वा गर्थ दे तब किसी काम की कहां रही ॥ ६। से। प्रभु यदावा यो कहता है कि सैसे जगल के पेड़ी में से मैं दाखलता की याग का देधन कर देता हू वैषे ही मै यदशलेम् के निया-वियों की नाथ कर देता हूं॥ ७। श्रीर में उन से विपुल हुगा भार वे याग में से निकलकर फिर दूसरी याग का इंधन देा आएंगे बीर सब में उन से विमुख डूंगा तब तुम लेगा जान लेगो कि में यदेग्या इ ॥ ८ । श्रीर में उन का देश उजाब दंशा क्योंकि

<sup>(</sup>१) मूख में च देखकर ।

१६. फिर यदे। या का यह घवन मेरे पास पहुंचा कि, २। दे मनुष्य के संतान यस्थलेम् का वस के सब घिनाने काम बता दे ॥ ३। श्रीर उस से कद है यदशलेम् प्रमु यदावा तुम से यो कहता है कि तेरा जन्म खार तेरी उत्पत्ति कनानियां के देश से हुई तेरा पिता ती एमोरी शौर तेरी माता दितिन थी ॥ 8। थीर तेरे अन्म पर रेसा हुंबा कि जिस दिन तू अन्मी उस दिन न तेरा नाल कीना गया न तु शुद्ध दोने की लिये धीर्च गर्दन तेरे कुछ भी लोन मला गया न तू कुछ भी कपड़े। में लपेटी गई ॥५। किसी की दयादृष्टि तुक्त पर न हुई कि इन कामे। में से तेरे लिये एक भो काम किया जाता घरन भपने अन्म के दिन तु घिनै। नी दोने के कारण खुले मैदान से फेंक्र दिई गई घी॥ ६। श्रीर जब मे तेरे पाष से देशकर निकला और तुके लेलू में साटते दुर देखा तय में ने तुम से कहा दे लेाडू मे सावती हुई जीती रद्य फिर सुक्त से मैं ने कदा लाष्ट्र में लोटती हुई जीती रह ॥ ७। फिर में ने तुक्ते खेत के विक्ले की नाई वकाया सातू वकते वकते वही दी गई बीर खात सुन्दर दे। गई तेरी कातियां सुद्दील दुई बीर तेरे वाल बढ़े श्रीर तू नंग धर्डंग थी ॥ ८। फिर म ने तेरे पास से देशकर चाते हुए तुभी देखा कि तू पूरी स्त्री या गई दे सा में ने तुमी अपना शस्त्र थोछा-कर सेरा तन कांच दिया और तुम से किरिया खा-कर सेरे भंग वाचा वाधी और तू मेरी हा गई प्रभु यहाया को यही वास्त्री है ॥ १। तय में ने तुमी जल वे नदलाकर तेरा लेलू तुक पर वे घो दिया श्रीर तिरो देव पर तेल मला ॥ १०। फिर मे ने तुओ ब्रुटेदार वस्त्र बीर मूद्रभा के जमड़े की पनदियां परिनाई चीर तेरी कमर में सूक्त चन वांधा खीर तुभी रेशमी कपड़ा क्षीढ़ाया ॥ १९ । तब में ने तेरा सिंगार किया भीर तेरे दाचों में चूडियां श्रीर तेरे गले में तोड़ा पहिनाया ॥ १३। फिर में ने तेरी नाक में नत्य बीर

उन्हों ने मुक्त से विश्वासघात किया है प्रमु यहेग्वा श्रोमायमान मुक्तुट धरा ॥ १३ । से तेरे श्रामूपक सोने की यही वाको है ॥ चांदी के श्रीर तेरे वस्त्र सूदम सन रेशम श्रीर बूटे-दार कपड़े के बने फिर तेरा भेगजन मैदा मधु श्रीर तेल दुश्रा श्रीर तू श्रत्यन्त सुन्दर धरन रानी दोने के याग्य हा गई॥ 98। श्रीर तेरी सुन्दरता की कीर्ति श्रन्यजातियों से फैल गई क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मै ने अपनी श्रीर से तुमे दिया था तू पूर्ण सुन्दर थी प्रभु यहावा की यही वाणी है।

१५। तब तू अपनी सुन्दरता का भरोसा करके श्रपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी श्रीर सब बटोहियों की संग बहुत कुकर्म किया जा कोई तुमें चाइता उदी से तू मिलती घी॥ १ई। स्रीर तू ने अपने वस्त्र लेकर रंग विरगे क्वे स्थान वना लिये श्रीर उन पर व्यमिचार किया ऐरे काम फिर न बन पर्डोंगे, ऐसा नहीं दोने का ॥ ९७ । श्रीर तू ने श्रपने सुयोभित ग्रहने लेकर की मेरे दिये हुए सेने चान्दी के थे पुरुष की मूरतें बना लिई खीर उनमें भी व्यक्तिचार करने लगी, १५ । श्रीर खपने बुटेदार वस्त्र लेकर उन की पहिनाये थीर मेरा तेल थीर मेरा घूप उन की साम्द्रने चढ़ाया॥ १९। श्रीर की भीकन में ने तुओ दिया था थर्थात् जो मैदा तेल थै।र मधु में तुमी खिलाता था से। सब तू ने उन की साम्बने सुख-दायक 'सुगन्ध करके रक्खा ये ही होता या प्रमु यदे। वा की यही वा की है ॥ २०। फिर तू ने अपने घेटे वेटियां का सू मेरी जन्माई जनी थी लेकर उन मूरती की नैवेदा करके चढाई। क्या तेरा व्यक्तिचार करना रेसी क्रोडी खात थी, २१। किं तू ने मेरे लड़कीबाले उन मूरतीं के आगे बाग में चढ़ाकर घात किये हैं । २२। श्रीर तू ने श्रपने सब घिनै।ने काम में थ्रीर व्यभिचार करते दुर खपने खचपन के दिनों की सुधि कभी न लिई जब तू नंग धएंग व्यपने लेक्ट्रिम लाटती घी॥ २३। श्रीर तेगी उस सारी बुराई की पीहे क्या दुश्रा प्रमु यहावा की यह धार्मी है कि हाय सुभ पर हाय, २४। कि तू ने एक हाटवाला घर बनवा लिया श्रीर दर रका चैकि में एक जंबा स्थान बनवा लिया । २५। श्रीर एक एक तेरे कानों में ब्रालियां पहिनाईं और तेरे सिर पर सडक को सिरे पर भी तूने अपना उंचा स्थान

रक रक बटोघो की कुकर्म के लिये बुलाकर महा-व्यभिचारिन दे। गर्द ॥ ३६ । तू ने अपने पड़ीसी मिस्री लेगों से भी से। मेंग्डे तासे है ध्योभचार किया, तू मुक्ते रिस दिलाने के लिये बापना व्यक्तिचार बकाती गर्द ॥ २९ । इस कारण में ने अपना द्वाप तेरे विष्टु बढाकर तेरा दिन दिन का खाना घटा दिया श्रीर तेरी वैरिन पविश्वती स्त्रियां की तेरी महापाप की चाल ये लजाती है उन की बच्छा पर मै ने तुसी छोड़ दिया है।। २८। फिर तेरी तृष्णा चान सुभी इस लिये तूने प्रश्रूरी लेगों से भी व्यक्तिचार किया छीर उन से व्यक्तिचार करने पर भी तेरी तृष्णान बुक्ती॥ २९। फिर तू सेन देन के देश में व्यक्तिचार करते करते कस्दियों के देश लें पहुंची और वहां भी तेरी तृत्वा न सुक्ती ॥ ३०। से प्रभु यद्देश्वा की यह वाणी है कि सेरा दृदय कैसा चवल है कि तू ये सब काम करनी है का निर्लब्ब विश्या ही के काम हैं॥ ३९। तूने जा एक एक सङ्क के विरे पर अपना डाठवाला घर और सैक चीक में अपना क्वा स्थान वनवाया है इसी में सू येश्या के समान नहीं ठहरी क्योंकि तू रेसी कमार्ड पर इंसती है। इर । तू व्यक्तिचारिन पत्नी है तू पराये पुरुषों की अपने पति की सन्ती ग्रहण करती धै ॥ ३३ । सब वेश्यायों की ती स्पैया मिलता है पर तू ने अपने सब यारीं की स्प्रीये देकर श्रीर सन की लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारी श्रीर से बाकर तुम से व्यक्तिचार करे॥ ३४। इस प्रकार तेरा व्यभिचार थीर थीर व्यभिचारिनी से उलटा है तेरे पोके कोई व्यक्तिचारी नही चलता ख़ार तूदाम किसी से लेती नहीं बरन तू ही देती है इसी रोति मू उलटी उहरी ॥

सुन 🛮 ३६ । प्रभु यरोखा येां कदता है कि तू ने जेा व्यक्तिचार से भारत निर्लंडन दीकर अपनी देव पापने यारी के दिखाई थीर श्रवनी मूरती से चिनाने काम

वर्नवाकर प्रयमी युन्दरता विनीमी कर दिई थीर | यारी की जी तुभी प्यारे है थीर जितमें से तू ने ग्रीति लगाई थार जितनी से तू ने त्रीर रक्खा उन सभी की चारी खार से तेरे विषद्व सकट्टा कर उन को। तेरी देव नगी करके दिखा आयंगा और वे तेरा तन देखेंगे ॥ ३८ । तब मे तुम की ऐसा दगड दूंगा बैसा व्यक्तिचारिने। थीर लाहू बचानेदारी स्त्रियों की दिया जाता है सार लोध सीर जलन के साध तेरा लाष्ट्र बहाजगा ॥ ३९। इस रोति में तुने उन के यश कर दूंगा थीर व तेरे डाटवाले घर की ठा देंगे थ्रीर तेरे अन्ने स्थानों की तीड़ देंगे थ्रीर तेरे वस्त वरवय उतारेगे थै।र तेरे युन्दर ग्रहने क्रीन लेंगे थे।र तुमी नंग धड़ंग फरके हैं। इंगे॥ 80। तब वे तेरे विष्द्व रक सभा रकट्टी कारके तुम पर पत्थाश्वाद करेगी श्रीर अपने कठारें। से वारपार हेर्देंगे ॥ ४१। तब वे बारा लगाकर तेरे घरी की जला देंगे थीर तुमी बहुत सो स्त्रिया की देखते दयद देंगे श्रीर में तेरा व्यभिचार बन्द करंगा श्रीर तू क्रिनाले के लिये दाम फिर न देशी॥ ४२। और अब मै तुभा पर पूरी जलजलाइट प्राट कर चुकूंगा तथ तुभा पर द्वीर न जल्गा घरन ग्रान्त है। जाजंगा थार मिर न रिसि-यां आगा॥ १३ । तूने चेा अपने खचवन की दिन स्मरण नहीं रक्खें बरन दन सब बातों के द्वारा मुक्रे चिढ़ाया दश कारण में तेरी चाल चलन तेरे सिर डालूंगा थीर तू अपने सब पिछले घिनैने कामों से श्राधिक श्रीर महाचाप न करेगी प्रभु यदेवा की यही वाको है॥

88। सुन कहाबता के सब कहनेहारे तेरे विषय यह कहायत कहेंगे कि जैसी मा यैसी बेटी ॥ ४५ । तेरी मा जा अपने पति थै।र लडकेबाली से धिम करतो है तू ठीक उस की घेटी ठइरी फीर तेरी खोंडनें जो अपने अपने पति थ्रीर लड़केबालें से ३५। इस कारण है ठेश्या यहावा का वचन चिन करती थीं तू ठीक उन की खींदन ठदरी उन की भी माता हितिन श्रीर उन का भी पिता एमारी था ॥ अई। तेरी खड़ी खिंदन तो शेमरे।न है जी व्यपनी वेटियों समेत तेरी बाई छोर रहती है और किएं कीर-खपने लड़केवालें का लाहू बहाकर उन्हें तेरी केटी खरिन का तेरी दिनी खोर रहती है षांत चक्राया है. इंश इस कारण सुन में तेरे सब सो बोटियां समेत सदीस है ॥ 89 । पर तू उन की

सी चाल नहीं चली थीर न उन के से घिनाने काम किये हैं यह तो बहुत क्वेटी बात ठहरती पर तेरी सारी चाल चलन इन से भी याधिक बिग्रह गई॥ 84 । प्रभु यदीवा की यह वाशी है कि मेरे जीवन की सेंह तेरी बहिन सदीम् ने अपनी बेटियों समेत तेरे थ्रीर तेरी बेटियों के समान काम नही किये॥ १९ । मुन तेरी वहिन बदे।म् का घधार्म यह या कि वह अपनी बेटियां सहित धमण्ड करती पेट भर भरके खाती थीर मुख चैन से रहती थी थीर दीन दरिद की न सभालती थी ॥ ५०। सी-वद गर्व करके मेरे साम्हने घिनाने काम करने लगी खार यह देखकर में ने उन्दे दूर कर दिया ॥ ५१ । फिर श्रोमरीन् ने तेरे पाप की व्याधे भी नहीं किये तूने ला उस स वङ्कर घिनै।ने काम किये छै।र अपने सारे घिनै।ने कामों के द्वारा प्रपनी बहिनों की जीत लिया। ५२ । से तूने जे। अपनी व्यक्तिंका न्याय किया इस कारण हज्जा करती रह क्योंकि तूने जा उन में बङ्कर विनेति पाप किये है इस कारण वे तुम से कम दे।पी ठदरी है से तू इस बात से लवा थीर जजाती रह कि तूने व्यवनी विद्विनें की फीत लिया है ॥ ५३ । देा जब मै उन की वर्षात् बेटियां चित्रत सदीम् ग्रीर भामरान् की बन्धु आर्श्व से फोर लासंगा तव उन के बीच ही तेर बन्धुको को भी फेर लाईगा, ५८। जिस से तू लकाती रहे थीर अपने सब कामीं से यह देखकर सकार कि त उन की शांति ही का कारण दुई है। ५५। श्रीर तेरी बहिने सदीम् श्रीर घोमरान् अपनी अपनी घेटियो समेत अपनी पहिली दशा की। फिर पहुं-चैंगो प्रीर तू भी अपनी खेठियां सहित अपनी पहिली दशा क्षों पर पहुचेशी॥ ५६ । अपने घमगड के दिना में तो तू अपनी खिंहन सदीम का नाम भी न लेती थी, ५०: खब कि तेरी झराई प्रगट न हुई घी खर्थात् विस समय गुषासपास को लोगा समेत प्ररामी स्त्रिया की श्रीर परिज्ञती स्त्रियों को जी खब चारी श्रीर ये तुम्मे तुच्छ जानती है नामधराई करती थी॥ ५८। पर श्रव तुम को अपने महापाप श्रीर घिनाने कामे।

का भार बाप ही उठाना पढ़ा यहावा की यही वासी है। ५९। प्रभ यहावा यह कहता है कि मे तेरे साथ रेसा वर्ताव करूंगा जैसा तुने किया है तू ने तो वाचा ते। डकर किरिया तुच्छ जानी है। ६०। ताभी में तेरे बचपन को दिना की अपनी वाचा स्मरण कर्षाा श्रीर तेरे साथ सदा की वाचा वां धूंगा ॥ ६९। श्रीर जब तू श्रपनी खिंहनां की षर्थात् अपनी बड़ी बड़ी थार क्वाटी क्वाटी बहिनां का ग्रहण करे तब तू अपनी चालचलन स्मरण काको लजारमी और मैं चन्ह तेरी बेटियां ठहरा दुगा पर यह तेरी वाचा को अनुसार न कार्यगा॥ ६२। श्रीर में तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर कर्षाा तब तू जान लेगी कि मै यदीवा हू, ६३। जिस से तूस्मरण करके लजाए और लज्जा के मारे फिर कभी मुद्द न खोले यह तब द्वीगा जब मै तेरे सब कामों को कापूगा प्रभ् यहावा की यही वासी है।

१ 9. पित्रं यदेशवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि: २। हे मनुष्य के संतान इसारल् के घराने से यह पहेली और द्रष्टान्त कह कि, ३। प्रमु यहावा यें कहता है कि रक लंबे पंखवाले थार परी से भरे श्रीर रंग विरंगे बड़े उकाब पन्नी ने लबानान् जाकर रक देवदार की फुनगी नेाच लिई ॥ ४ । तब उस ने उस फ़ुनगी की सब से कपर पतली ठहनी की तीड़ लिया और उसे लेन देन करनेहारी के देश में ले जाकर ब्योपारियो के एक नगर में लगाया ॥ ५। तब उस ने देश का कुछ जीन लेकर एक उपनाक खेत से वे।या श्रीर उसे बहुत जल भरे स्थान में मजनू की नार्ष लगाया ॥ ६ । थ्रार वह चगकर क्वाटी फैलने-हारी दाखलता हा गई जिस की डालिया उकाव की खोर मुक्तीं ख़ैार उस की सेार उस के नोचे फैली इस प्रकार से वह दाखलता होकर कनखा फे। इने थीर पत्ता से भरने लगी॥ । फिर थीर एक लंबे पंखवाला थैंार परे। से भरा हुमा वड़ा उकाव पन्नी या से। स्था दुशा कि वह दाखलता उस क्तियारी से जहां वह लगाई गई भी उसी दूसरे

<sup>(</sup>१) मूस में निर्दीप ठहराया।

डालियां मुकाने लगी जिस से यही उसे सींचा करे। द। पर वह तो इस लिये शक्की भूमि में बहुत जल के पास लगाई गई थी कि शनकार के है और फले थीर उत्तम दाखलता धने ॥ १ । से तू यह कह कि प्रभु यद्दीवा या पूछता है कि का वह फुले फलेगी क्या वह उस की जह से न उखारेगा थार शव हरी नई पत्तियों समेत सूख जार यह ती यहत चस की लगे तब क्या वह विलक्षल सूख न जाएगी वह ता उसी कियारी में मूख जाएगी जहां उगी है।

१९। फिर यद्देशियां का यद बचन मेरे पार्चाफि मुक्त यद्देश्या छी ने रेसा कहा है। पहुचा कि, १२। उस बलवा करनेद्वारे घराने से वह फूले फलेगा क्या रेसे कामी का करनेदारा ही ने यह कदा सार कर भी दिया है। बचेगा क्या बह धपनी वाचा तोड़ने पर बस जारगा ॥ १६ । प्रमु यदीवा ये। कदता है कि मेरे जीवन की शेष्ट जिस राजा की खिलाई दुई किरिया

उकाब की श्रीर अपनी सेार फैलाने श्रीर अपनी यह में उस की सहायता न करेगा ॥ १८ । क्योंकि चस ने किरिया का तुन्छ जाना प्रीर याचा का साहा देखी उस ने यसन देने पर भी ऐसे ऐसे काम फिये हैं से। यह वचन जाएगा ॥ १९ । से। प्रभु यहावा यों कदता है कि मेरे सीवन की सेंद कि उस ने मेरी किरिया मुळ जानी और मेरी वाचा ताड़ी वह पाव में उसी की सिर पर डालूगा ॥ =0 । थीर उस की फलों की न भार ह डालेगा कि यह अपनी में अपना जाल उस पर फैलाईगा श्रीर यह मेरे फरें में फरेगा थार में उस की वावेल में पर्चवाकर बल विना किये और बहुत लेगो। के विना शाये उस विष्टासद्यात का मुक्तहमा उस से लहूंगा जा मी जह से उखादी जाएगी।। १०। चाहे घर लगी। उस ने मुक्त से किया है। २१। ग्रीर उस के सव मी रहे तैं।भी क्या यह फूले फलेगी जब पुरवाई हला में से जितने भाग से सव तलवार से मारे जाएगी ख़ीर जो रह जाए दी घारी दिशाख़ा में तितर वितर है। जाएँगे तव तुम लेगा जान लेंगी

२२। फिर प्रमु यदे। या या कदता ये कि में भी कह कि वया तुम दन वातों का वर्ष नहीं समकते देवदार की उंची फुनगी में से कुछ लेकर लगावंगा फिर उन से कह बाबेल् के राजा ने यरूणलेम् के। श्रीर उस की सम्र से कपरवाली कनखाओं में से एक का उस की राजा और श्रीर दाकिमी की लेकर कीमल कनला तीड़कर एक प्रति करे पर्यंत पर बपने यहां वाबेल् मे पहुचाया ॥ १३ । तय उस २३ । प्रार्थात् इसारल् के उसे पर्यंत पर स्नाप लगा-राजवंश में से एक पुष्प की लेकर उस से वाचा जा। से। यह डालियां मोड बलबन्त है।कर उत्तम यांची थीर उस की वश में रहते की किरिया देवदार यन जाएगा थार उस के नीचे अर्थात् उस खिलाई थीर देश के सामधी सामधी पुरुषों की जी डालियों की छाया में भाति भाति के सब पत्ती ले गया, पष्ठ । कि वह राज्य निर्धल रहे थ्रीर सिर विषेता करेगे ॥ २८ । तय मैदान के सब बुद्ध सान न उठा सके बरन घाचा पालने से स्थिर रहे ॥ १५ । लीगे कि सुक्त यहे। या ही ने कंचे यूक्त की नींचा सीर तीमी इस ने घोड़े और बड़ी सेना माराने की लपने नीचे घून की जैचा किया फिर हरे घून की सुखा दूत मिख में भेजकर उस से बलवा किया। व्या दिया श्रीर सूर्य वृत्त की फुलाया फलाया मुक्त यदे। वा

१८. फिर यदेखा का यद वचन मेरे पास पष्टचा कि, २। तुम उस ने तुच्छ जानी थ्रीर जिस की वाचा उस ने सात जी इस्ताएल् के देश के विषय यह कहावत तोडी एस के यहां जिस ने उसे राजा किया था कहते है। कि जंगली दाख खाते ती पुरखा लेगा वर्षात् वाबेल् में वह उस की पास हो मर जाएगा ॥ पर दांत खट्टे होते हैं लड़केवाली के इस का क्या १७। कीर जब वे बहुत से प्रामियों की नाम करने मतलब है। ३। प्रमु यहावा यें कहता है कि मेरे की लिये धुस वर्धिंगे कीर कोट बनार्थंगे तब फिरीन् बीवन की सेंह तुम की ससारल् में यह कहा-भपनी वहीं सेना थीर बहुतीं की मख्डली रदते भी वत कहने का फिर शवसर न मिसेगा । 8 । सुना

ही पुत्र का भी प्राय है दे। नें मेरे ही हैं से जा प्राक्षी पाप करे वही मर जाएगा ॥ ५। जो कोई धर्मी हो थीर न्याय थीर धर्म के काम करे है। भीर न ते। पटाड़ों पर भोजन किया है। न हनारज़ के घराने की सूरतें की बोर खार्ख उठाया है। न पराई स्त्री की विगाड़ा हो न ऋतुमती के पास गया हो, । खीर न किसी पर अंधेर किया हो सरन ऋको को उस का वधक फेर दिया हा श्रीर न किसी की लूटा ही वरन भूखे की अपनी रोटी दि हो श्रीर नगे की कपड़ा खीकाया हो, द। न ध्याल पर क्पैया दिया है। न क्पैये की बळे।तरी लिई है। श्रीर अपना दाय कुटिल काम से खीचा दे। श्रीर मनुष्य के बीच सञ्चाई से न्याय किया दी, ९। श्रीर मेरी विधियों पर चलता थै।र मेरे नियमा की मानता इबा सञ्चार्द से काम किया दी ऐसा मनुष्य धर्मी है यह ता निश्चय स्रीता रहेगा प्रभु यहावा की यही वासी है।। १०। पर यदि उस का पुत्र हाकू खूनी वा जयर करे दुए पायों में वे किसी का करनेदारा क्षा, १९। ग्रीर जपर करे हुए उचित कामी का करनेहारा न दे। श्रीर पदाड़ी पर भे।जन किया दे। पराई स्त्री की विज्ञाङ्ग दी, १२। दीन दरिद्र पर मन्धेर किया दे। थीरे। की लूटा हा बन्धक न मेर दिया हा मुरती की छोर खांख उठाई हा घिनाना काम किया दी, १३। व्याल पर वर्षेया दिया दे। थीर बढ़े। तरी खिंद दे। तो क्या बह जीता रहेगा यह जीता न रहेगा उस ने ये सब चिनै।ने काम किये हैं इस लिये घट निरुचय मरेगा उस का ख़न उसी को सिर पड़ेगा ॥ १४ । फिर यदि ऐसे मनुष्य के पुत्र हो श्रीर घए अपने पिता के ये सब पाप देखकर विचारको उन को समान न करता हो, १५। मर्थात् न तो पदाड़ीं पर भे। जन किया दे। न इसा-रस् के घराने की मूरतों की छोर खांख उठाई हो न परार्श्वस्त्री की खिशाडा हो, १६। न किसी पर प्रनिधेर किया दे। न कुछ अंधक लिया दे। न किसी

सभा के प्राय ते। मेरे दें जैसा पिता का प्राय वैसा की द्वानि करने से द्वाच खीचा दे। ब्यास खोर खट्टी-तरी न लिई ही ग्रीर मेरे नियमी की माना ही ग्रीर मेरी विधियो पर चला है। तो वह अपने पिता के ग्रधम्म के कारण न भरेगा खोता हो रहेगा॥ १८। उस का पिता ते। जिस ने अधेर किया और लूटा श्रीर ग्रपने भाक्ष्यों के बीच श्रनुचित काम किया है वही अवने अधर्म के कारण मर आएगा ॥ १९ । तै।भी तुम लेगा कहते ही क्यो, क्या पुत्र पिता को श्रधमी का भार नहीं उठाता सब पुत्र ने न्याय ग्रीर धर्म के काम किये है। श्रीर मेरी सब विधियों की पालकर उन पर चला है। तो वह जीता ही रहेगा ॥ २०। जी प्रास्ती पाप करे से हं मरेगा न ती पुत्र पिता की श्रधमी का भार उठाएगा न पिता पुत्र का, धर्मी को अपने ही धर्म का फल थीर दुष्ट की अपनी घी दुष्टता का फल मिलेगा ॥ २१। पर यदि दुष्ट जन अपने सब पायों से फिरकर मेरी सब विधियों की पाले थीर न्याय थीर धर्म के काम करे ती वह न मरेगा कीता ही रहेगा॥ ३२। इस ने जितने श्रपराध किये हो उन में से किसी का स्मरण उस के विरुद्ध न किया जाएगा जो धर्म के काम उस ने किया है। उस के कारण वह जीता रहेगा ॥ २३ । प्रभु यहात्रा की यह वासी है कि क्या में दुष्ट की मरने से कुरु भी प्रसन्न दीता हू क्या मै इस से प्रसन्न नहीं दीता कि वह अपने सार्ग से फिरकर जीता रहे। ३८। पर जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेडे काम बरन दुष्ट के सब घिनीने कामी के बनुसार करने लगे ता वया वह स्रोता रहेगा, दितने धर्मी के काम उप ने किये दें। इन में से किसी का स्मरण न किया सारगा ने। विश्वासघात थीर पाप उस ने किया ही उस के कारण वह मर जाएगा। २५। तीभी सुम लेगा कदते हैं। कि प्रभु की गति एकची नही। हे इसारल के घराने सुन क्या ग्रांत एक्सपी नदीं क्या तुम्हारी दी ग्रांत बेठीक नहीं है। २६। खब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे है। यह उन के कारब को लूटा दे। खरन यापनी रे।टी मूखे की दिई है। से मरेगा अर्थात बह खपने टेढ़े काम ही की कारबा पीर नंगे की कपड़ा ग्रीकाया हा १९। दीन चन फिर मर आग्गा॥ २०। फिर चल दुष्ट अपने

करने लगे ती वह प्रपना प्राया वचाएगा ॥ २८ । वह जो सेाच विचारकर अपने सब अपराधी से फिरा इस कारण न मरेगा जीता ही रहेगा ॥ २९। तीभी इसारल का घराना कदता है कि प्रभु की गति रक्तसी नहीं। दे इसाग्ल् के घराने क्या मेरी ग्रांत एकसी नहीं क्या तुम्हारी ग्रांत घेठीक नहीं ॥ ३०। प्रभु यदीचा की यद घाणी है कि है इचारल के घराने में तुम में से एक एक मनुष्य का उस की चाल की अनुसार न्याय करंगा। फिरा थीर यपने सब अपराधा का कारो इस रीति तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठे।कर खाने का कारण न क्षेत्रा।। ३९। अपने सब अपराधी की जी तुम ने किये हैं दूर करे। खपना मन थ्रीर खपना प्रात्मा घदल डाला है इवारल के घराने तुम काहे की मरी ॥ ३२ । क्योंकि प्रमु यदावा की यद वाशी है कि जो भरे उस के मरने से में प्रसन्न नहीं देता। इस लिये फिरो तब तुम जीते रहे। हो ॥

१ र कि र तू इसाग्ल के प्रधानों के विषय यह विलायगीत सुना कि, २। तेरी माता कीन थी एक छिदनी थी बद छिदीं की बीच बैठा करती कीर अपने डांवरणी की बवान विंदी के बीच पासती पासती थी॥ ३। अपने डांघरकों से से उस ने एक की पीसा खीर बट जधान सिंह हो गया श्रीर ग्रहर प्रकडना सीख गया चस ने मनुष्यें की भी फाड़ खाया ॥ ४ । थीर जाति जाति के लेगों ने उस की चर्चा सुनी थीर च**चे अपने खोदे हुए गडदे में फंसाया** श्रीर उस के नकेल हालकर उसे मिस देश में लेगाये ॥ १ । जय उस की माने देखा कि मैं धीरज धरे रही मेरी आशा टूट गई तब अपने एक ग्रीर डावद की लेकर छछे ज्ञान चिंह कर दिया ॥ ई। से यद ज्ञान सिंह चेकर सिंहों के कीच चलने फिरने लगा थै।र कर खाया ॥ ९ । छीप उस ने उन को भवनों की खाना की सेंद्र तुम सुक्त से प्रका करने न पासीगी ॥ ४। थार उन के नगरीं की उजाड़ा घरन उस के गरकने

दुष्टुकामी से फिरकर न्याय थ्रीर धर्म के काम के डरके मारे देश थ्रीर के। उस में या से। उकड़ गया॥ द। तय चारे। ग्रीर के जाति साति के लेशा श्रपने व्यपने प्रान्त से उस के विरुद्ध व्याये श्रीर उस के लिये जाल लगाया श्रीर बह उन के से दे हुए गहरे में फंस गया॥ १। तय ये उस की नकील डाल उसे कठघरे में यन्द करके घावेलु के राजा के पास ले राये थीर राढ में यन्द किया कि उस का वीस दखारल् की पहाडी देश में फिर मुनाई न दें॥

> १०। तेरी माता जिस से तू उत्यन हुआ। से जल के तीर पर लगी हुई दाखलता के समान थी थार गरिरे जल के कारण यह फली थीर शाखाओं से मरी हुई थी ॥ १९ । श्रीर प्रभुता करने हारी के राजदराही के लिये उस में मोटी मोटी टइनियां भी थार उस की संचाई इतनी हुई कि यह यादलों के धीच सें ग्रंची पीर यपनी घट्टत सी डालियां ममेत घट्त हो लम्बी दिखाई पडी ॥ १३ । ताभी वह बलबलाइट के नाथ उखाइकर भूमि पर गिराई गर्इ थ्रीर उस के फल पुरवाई लगने से मूदा गये सार उस की मोटी टइनियाँ टूटकर मूख गई थ्रीर व थाग से भरम हा गई ॥ १३। दौर श्रथ यह जंगल में बरन निर्जल देश में लगाई गई है। 98। श्रीर उस की प्राप्तायों की टर्शनियों में से यात्रा निकली जिस से उस के फल भस्म दा गये खीर प्रमुता करने की येग्रय राजदगड की लिये उस में बाब की ई माठी टहनी नहीं उछी। विलापगीत यही है श्रीर घिलाप गीत घना रहेगा ॥

२०. फिर सातवे बरस के पांचर्च महीने के दस्य दिन की इसारत् के कितने पुरनिये यदाचा से प्रका करने की साथ थीर मेरे माम्टने बैठ गये॥ २। तब ध्रष्टावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि. ३। हे मनुष्य के मन्तान स्वाएली पुरनियों से यह कह कि प्रमु यदावा यों कदता है कि क्या सुम मुक्त से प्रश्न करने की भी श्रहेर पक्र इना भीख गया थार मनुष्या की भी फाड आये दी प्रभु यदीवा की यह वाली है कि मेरे कीवन

<sup>(</sup>१) मूल में तेरे से ह में ।

क्या सू दन का न्याय न करेगा। उन के पुरखायी के धिनाने काम उन्दे चता दे॥ ५। धीर उन से कह कि प्रभु पराया यें कहता है कि जिन दिन में ने इसारम् को चुन लिया थीर याकूय के घराने के दंश से किरिया खाई थार मिस देश में अपने की तन पर प्रगट किया शीर उन से जिरिया खाकर कदा में सुम्दारा परमेश्वर यदेखा हू है। उसी दिन में ने उन से यद भी किरिया खाई कि में सुम की निन देश से निकालकर एक देश में पटुचाळगा जिसे में में तुम्दारे लिये चुन लिया दे यह संय देशा का शिरामिंग है कीर उस में दूध बीर मधु की धाराण बह्ती हैं। २। फिर में ने उन से कहा जिन घिनीनी वन्तुकों पर तुम में से एक एक की आर्थे लगी दे इन्दें फ्रेंक दें। कीर मिस की मूरतों से खपने की षशुद्ध न करी में तो तुन्दारा परमेश्वर यद्दीया हू ॥ दा पर ये मुक्त से यिग्रंड गयं थीर मेरी सुननी न चाही जिन घिनानी यम् श्री पर उन की श्रांखी लगी भीं उन की एक एक ने फीक न दिया थीर न मिस की मूरता के। छोड़ दिया तब मे ने कदा मे यही मिय देश के बीच तुम पर अपनी जलजलाएट मरकार्जगा थार पूरा काप दियाजगा॥ १। तीमी मै ने अपने नाम के निमित्त काम किया कि यह वन बातियों के मान्दने अविषय न ठएरे जिन के थीय व ये बीर जिन के देखते में ने उन की मिछ देश में निकालने के लिये अपने की उन पर प्रशट किया था। १०। मी में उन की मिस देश में निकालकर लगल में ले प्राया॥ ११। घटा में ने उन की यपनी विधियां वताई ग्रीर अपने नियम वताये वे। मनुष्य उन के। माने से। उन के कारण जीता रहेगा ॥ १२। फिर में ने उन के लिये खपने वियामदिन ठएराये हो। मेरे थीर उन के बीच चिन्छ ठद्दें कि ये बानें कि मै पद्माया उन का पवित्र करनेहारा हू॥ १३। तीभी इखाएल् के घंराने ने कंगल म मुक्त से वलवा किया व मेरी विधिया पर न चले थार मेरे नियमी की तुच्छ जाना जिन्हें जी

हे मनुष्य के सन्ताम क्या तू सम का न्याय न करेगा मनुष्य माने से उन के कारण जीता रहेगा श्रीर उन्दे। ने मेरे विशामींदनीं की श्रीत श्रपवित्र किया। तव में ने कदा में जंगल में इन पर व्यपनी जल-जलाइट मङ्काकर<sup>1</sup> इन का अन्त कर डालुगा॥ १४। पर म ने अपने नाम के निमित्त ऐसा काम विवा कि यह उन जातियों की साम्दने जिन-को देखते मे उन को निकाल लाया था खपवित्र न ठहरे॥ १५। फिर में ने जंगल में उन से किरिया खाई कि जो देश में ने उन की दे दिया श्रीर जो सब देशों का जिरोमिंग दै जिस में दूध श्रीर मधु की धाराएँ यहती है उस में उन्हें न पहुँचाऊंगा, १६। इस कारण कि उन्दें। ने मेरे नियम तुन्छ जाने और मेरी विधिया पर न चले और मेरे विशामदिन ग्रापवित्र किये घे क्यों कि उन का मन प्रपनी मूरतों की ग्रीर लगा दुवा था। १९। तीमी में ने उन पर तरस की दृष्टि कि ई ग्रीर उन की नाग न किया श्रीर न जंगल में पूरी रोति से उन का अन्त कर हाला॥ १८। फिर र्म ने जगल में उन की सन्तान से कटा प्रपने पुर-खायो की विधियों पर न चली न उन की रीतियों को माना न उन की मूरते पूजकर अपने की पशुह , करे। ॥ १९ । में तुम्हारा परमेश्वर यहे। वा हू मेरी विधिया पर चला शार मेरे नियम कि मानने में चै।करी करा, २०। ग्रीर मेरे विचामदिनी की प्राचित्र माना और वे मेरे धीर तुम्दारे घीच खिन्द ठ६र जिस से तुम जाना कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यदे। या प्रा २१। पर उस की सन्तान ने भी मुक से यलवा किया वे मेरी विधियों पर न चले न मेरे नियमी के मानने में चैाकरी किई जिन्हें जी मनुष्य माने से। उन के कारण जीता रहेगा फिर मेरे विषामदिने। की उन्दों ने खपवित्र किया। तब मे ने कहा में जंगल में उन प्र अपनी जलजलाएट भडकाकर धपना कीप दिखासगा॥ २२। तीभी मे ने द्याय खील सिया थीर अपने नाम को निमिल ऐसा काम किया जिस से यह उन जातियों के साम्टने जिन की देखते में उन्हें निकाल लाया था

<sup>(</sup>१) मूल में बरेलुगा :

<sup>(</sup>१) मूल में उबहेसकर।

स्रपंतिस न उहरे ॥ २३ । फिर में ने जंगल में चन से किरिया खाई कि में तुम्हें जाति जाति में तितर वितर किर्देश स्वार देश देश में हितरा दूंगा, २४ । क्योंकि उन्हों ने मेरे नियम न माने श्वार मेरो विधियों की तुन्हें जाना श्वार मेरे विश्वामदिनों की व्याधित्र कियां श्वार प्रयंने पुरखायों की मुस्तों की श्वार उन की शांखें लेंगी रहीं ॥ २५ । फिर मे ने उन की ऐसी ऐसी विधियां उहराई जो बन्ही न उहरें श्वार ऐसी ऐसी विधियां उहराई जो बन्ही न उहरें श्वार ऐसी ऐसी रीतियां जिन के कारण हो जीते न रहें, २६ । श्वर्षात् हो श्वरती सेव स्तियों के पहिलोठों की शाग में होम करने लगे इस रीति में ने उन्हें उन्हों की भेटी के द्वारा खशुह किया जिस से उन्हें निवंश करें हालूं श्वीर तब वे जान ही कि में यदीवा है ॥

२०। सें दे मंनुष्य की सन्तान तू इसाएल् के घराने वे कद प्रभु यदावा यें कदता है कि तुम्दारे प्रदेखाओं ने इस में भी मेरी निन्दा कि ई कि उन्हों ने मेरा विश्ववासद्यात किया॥ २८। क्योकि जय म नें उन की उस देश में पहुंचाया विस की उन्दे हेने की किरियां में ने उन से खाई भी तब वे धर एक कवे टीले थीर इंर एक घने यूच पर दृष्टि करके वहीं खंपने मेलबलि करने लगे थै।र घंधी रिस दिलानेदारी अपनी मैटे चढ़ाने लगे खार वहीं अपना सुखदायक सुगन्धद्रव्य खंलाने लगे थार वर्षी ध्रयने तेपांधन देने लगे । २८। तथ मे ने चन से पूका विस केंचे स्थान की तुम लीग जाते हा उस का क्या प्रयोजन है। इसं से उस का नाम साल ली बामा कहलाता है। ३०। इस लिये इस्राएल् के घराने से कर में मुं यद्दीया तुम से यह पूंछता है कि क्या तुम भी अपने पुरक्षाओं की रीति पर चलकर अशुद्ध वने हो और इन के छिनीने कामी के यनुसार क्या सुम भी व्यभिचारिन की नाई काम करते हा॥ ३१। थांच लें। चर्च एव तुमें अपनी भेटें चठाते थीर यपने लंडकीयाली औं द्वाम करकी प्राग्न में चढाते द्वा तय तब तुम अर्थनी सूरतों के निर्मित अग्रुह ठेंदरते दे।।

दे प्रवारल् के घराने क्या सुम सुमा से पूक्ने पाको । प्रभू यहावा की यह वाली है कि मेरे जीवन की सोंद सुम मुक्त से पूछने न पाणीती॥ ३२। फ्रीर जेत वात तुम्टारे मन में ग्राती दें कि दम काठ सीर पत्थर के उपामक होकर थन्यज्ञातियों द्वीर देश देश के कुली के समान दी जाएंगे घट किसी भारत पूरी नहीं दीने की ॥ ३३। प्रमु यद्दीया ये। कदता दै कि मेरे जीवन की सेंच निश्चय में वली छात्र स्रीर यठाई हुई मुका से ग्रीर भडकाई। हुई सलसलाइट के साथ तुन्दारे कपर राज्य करंगा ॥ 38 । कीर में वली दार्थ श्रीर वठाई हुई भुवा से श्रीर भड़काई। दुई बलजलाइट के साथ तुम्हें देश देश के ले।गे। मे से खलगानंगा थीर उन देंगी से जिन में तुम तितर वितर दी गये दी सकट्टा कदंगा। इप । स्रीर मे तुर्म्द देश देश के लोगों के जंगल में ले जाकर यहां वास्त्रने साम्द्रने तुम से मुकट्टमा सहूगा ॥ ३६ । जिस प्रकार में तुम्हारे पितरों से मिस देंग्रहपी जंगल में मुकट्टमा लड़ता था उसी प्रकार तुम से मुकट्टमा सहंगा प्रमु यदीया की यंधी याकी है। इ०। किर में तुम्बें लाठी के तसे से चलाइंगा थीर तुम्दें याचा के बधन में डाहूंगा। ॥ ३८। सीर में तुम में से सब घलवादवी की जी मेरा थपराध करते है निकालकर तुम्हें गुद्ध कदंगा खार जिस देश में थे टिकते हैं उस में से में उन्दें निकास दूंगा पर इसारल के देश में घुसने न दूंगां तब सुम जान सेगो कि मे परीधा हूँ॥ ३९। बीर हे इसारल के घराने तुम से ता प्रभु यद्दीया यी करता दें कि जाकर ग्रपनी ग्रपनी मूरते। की चपासना करी तो करी स्रीर घोंद तुम मेरी म मुनेशों तो आशों की भी करी पर मेरे पवित्र नाम की व्यानी भेटों खीर सूरतें के द्वारा फिर प्रविवय न करना ॥ ४० । क्योंकि प्रभु यहावा की यह घानी है कि इसारल्का सारा घराना अपने देश में मेरे पवित्र पर्वत पर इसाएल् के जंबे पर्वत पर सब का सब मेरी उपासना करेगा यही में उन से प्रसन्न हूंगा बीर में बड़ी तुम्हारी चठाई हुई भेटें थ्रीर चढ़ाई

<sup>(</sup>१) मूस में खबा स्थान।

<sup>(</sup>१) प्रयोत उदेशी।

वन देशों से जिन में तुम तितर वितर हुए दे। एकट्टा करा। तय तुम की सुखदायक सुगन्ध जानकर ग्रुद्य क्षंगा बीर सन्यजातिया के चान्छने तुन्हारे द्वारा पवित्र ठदराया कालगा ॥ ४२ । थीर जय मे तुम्दे इसारल् के देश में पहुचालगा जिस के मै ने तुम्हारे पितरी की देने की किरिया खाई घी तब तुम जान सीती कि में घटाया हून ४३। थीर बदा तुस श्रपनी चातवलन श्रीर अपने स्य कामी की जिन के करने से तुम व्यशुद्ध हुए स्मरक करोरो और व्रपने सब छूरे कामा के कारण अपनी दृष्टि में घिनीने उद्दरीशें। क्ष । बीर दे इसारल् के घराने सर्वे में तुम्हारे साध सुम्हारी युरी चाल चलन खार विमन्द्रे पुर कामा के बनुसार नहीं पर खपने ही नाम के निमित्त वर्ताव करा। तंत्र तुम ज्ञान लोगों कि मै यद्दीया हू प्रभु यहाया की यही वाकी है॥

.8४। किर यदाया का यद वचन मेरे पास पहुचा कि ४६। ऐ सनुष्य के चन्तान यापना मुख दक्कियन बोर कर थार दाक्यन की स्नार वचन सुना श्रीर दिक्सन देश के यन के विषय नयवत कर, 89 । श्रीर दक्कितन हेश के वन से कर कि यदे।वा का यह यचन मुन प्रभु प्रदेखा ये। कटता है कि में तुभ में भाग लगालगा थीर तुक्त में द्या दरे द्या मुखे बितने पेड़ है सब को बद भरम करेगी उस की धधकती ब्यालान युक्तेगी थीर उच के कारण दक्किन में इतर ले। सद्य की मुद्र अनुलय नाएंगे।॥ ४८। तथ सव मासिया की सुक्त पहेगा कि यह थाग यदीचा को लगाई हुई दे ग्रीर वह कभी न युक्तेगी ॥ 8९ । तव म ने करा बारा प्रभु यदाया लेगा ता मेरे विषय कदा करते हैं कि क्या वद दृष्टान्त ही का कहने-हारा नहीं है ॥

र् किर्यदीया का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे सनुष्य के सन्तान अपना मुद्धा यहश्चलेम् की भीर कर श्रीर

हुई उत्तम उत्तम धस्तुरं श्रीर तुम्हारी सब पवित्र | पवित्रस्थानी की ख्रीर वचन सुना ध्रीर इसारल् के किर्द इर्द वस्त्रं तुम से लिया करंगा ॥ ६९ । जब देश के विषय नववत कर, ३। श्रीर उस से क्रुप्ट कि प्रभु में तुम्हें देश देश के लोगों में से अलगालगा थीर यदे। वा ये कहती है कि सुन में तेरे विक्त हूं कीर श्रपनी तलबार सियान में से खींचकर तुक में से धर्मी अधर्मी दोने। की नाश कदंशा ॥ , 8 । मे नी तुक्त में से धर्मी धर्मी सब की नाश करनेवाला हूं इस कारण मेरी तलबार मियान से निकलकर दक्किन से उत्तर लें सब प्राधियों के विस्तृ चलेगी ॥ ५। तब यब प्राची जान लेंगे कि यदावा ने मियान में से अपनी तलवार स्त्रोंची है श्रीर बह हर ,मे फिर रक्ष्मी न जाएगी॥ ई। चेा दे मनुष्य के उपलान तू शाह सार भारी खेद शार कमर टूटने के साथ लेगों के साम्हने ब्राइ मार ॥ ७ । ब्रीर जब वे तुक से पूछे कि तू स्वी साद मारता दै तब कदना, समाचार के कारण क्यों कि रेसी बात स्नानेवाली है कि सय के मन टूट लाएंगे और सब के हाथ कीले पहुँगे श्रीर सब के शात्मा खेबस श्रीर सब के घुटने निर्वत दा जारंगे सुना ऐसी दी वात-श्रानेवाली है थीर वह खबश्य देशी प्रभु यहावा की यही वायो है॥

> द्रातिकरायद्वीवा कात्यद वचन मेरे पास पहुँचा कि, 😘 दे मनुष्य के। छन्तान नव्यवत करके कह कि प्रमु यदावा यो कहता दै कि ऐंसा कह कि देख त्तलवार, सान चढ़ाई ख़ीर भलकाई दुई तलवार,॥ ९०। यद इस लिये म्रान चढ़ाई गई कि उस से घात किया जार श्रीर इस लिये सलकाई गई कि विजली की नाई चमके ती का दिस हरिंत ही। यह ती यदीया की पुत्र का राजदगढ , और .सब पेड़ी की तुच्छ जाननेदारी है।। ११। थीर घर असकाने को इस सपे दिई गई कि दाय में लिई जाए वर इस लिये सान चट्टाई और भलकाई गई कि घात करने दारे के दाध में दिई जार ॥ १२। हे मनुष्य के सन्तान निव्ञान्धीर दाय द्वाय कर क्योंकि यह मेरी प्रजा पर चला चाइती यह इसारल् के सारे

<sup>(</sup>१) भूस में फिरकर टपकात

<sup>(</sup>२) नूस में अस की नाई नियेत ।

<sup>(</sup>३) गूस में मेरे।

भी तलवार के वश में या गये इस कारण तू अपनी काती पोट ॥ पर । स्वीरिक जांचना है स्वीर सिंद सुच्छ जाननेहारा राज दयह भी न रहे तो ह्या। प्रम् यहीया की यही वासी है। १८। से हे मनुष्य के सन्तान नव्यवत कर थीर हाथ पर हाथ दे मार थीर तीन बार तलवार का बल दुगना किया जाए बह तो घात' करने की तलबार बरन बहे से बहे के घात करने की बह तलबार है जिस से कीठरियों में भी कोई नहीं बच सकता ॥ १५। में ने छात करनेदारी तलवार की इन के सब फाटकी के विनद्व इस लिये चलाया है कि ले।ग्रेश के मन टूट जाएं स्रीर व बहुत ठाकर खारं हाय दाय वह तो विजली के समान बनाई गई खैार छात करने का सान चढ़ाई ग्राई है॥ १६। सिक्षुडकर दहिनी स्त्रीर जा फिर तैयार दीकर वार्च और मुट बिधर ही तेरा मुख हो ॥ १०। मैं भी हाथ पर हाथ दे मार्चगा श्रीर अपनी सलजलाइट की यांभ्रेगा मुक्त यदेखा ने रेसा कहा है।

पद । फिर यहां वा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, पर । है मनुष्य के सन्तान दें। मार्ग ठहरा ले कि व्यत्वेल के राजा को तलवार आए दें। मार्ग एक ही देंग से निकलं फिर एक चिन्द कर अर्थात् नगर के मार्ग के सिरे पर एक चिन्द कर ॥ २०। एक मार्ग ठहरा कि तलवार आमों नियों के रच्या नगर पर और यहूदा देंग के गठ्याले नगर यह अलेस पर चले ॥ २०। क्यों कि वावेल का राजा तिर्मुहाने अर्थात् दें। मार्गों के निकलने के स्थान पर मार्थी व्यक्तने की खड़ा हुआ उस ने तीरी को हिला दिया गृहदेवताओं से प्रमन्त किया और कलेजे की मार्ग दें कि वह उस की खोर युद्ध के यन्त्र लगाए और घात करने की आहा गला माड़कर दें और उंचे शब्द से ललकार और फाटमें। की सीर युद्ध के यन्त्र लगाए और घात करने की आहा गला माड़कर दें और उंचे शब्द से ललकार और फाटमें। की सीर युद्ध के यन्त्र लगाए और घात करने की

प्रधानी पर चला चाहती है मेरी प्रका के सम ये वांधे ग्रीर कांठ बनाए ॥ २३ । ग्रीर लोग तो उस मी तलवार के वम में था गये इस बार्ग तू अपनी कांती पीट ॥ १३ । ब्योकि जांचना है ग्रीर यदि उन की किरिया खाई है इस कारण बह उन के बन्दा नावनेहारा राज दगढ़ भी न रहे तो बगा । प्रभा आधार्म का समरण कराकर उन्हें प्रकड़ लेगा ॥

28। इस कारण प्रमु यहे। वा यें कहता है कि
तुम्हारा अधमी जो स्मरण आया और तुम्हारे अपराध जो खुल गये और तुम्हारे सब कामों में की
पाप ही पाप देख पड़ा है और तुम जो स्मरण
में आये दी इस लिये तुम हाथ से पकड़े लाओगे में
दूध। और है इसारल्कों असाध्य धायल दुष्ट प्रधान
तेरा दिन या गया है अधमी के अन्त का समय
पहुंचा है। इई। तेरे विषय प्रभु यहावा यों कहता
है कि पगड़ी उतार और मुक्ट दे वह ज्यो का त्यो
नहीं रहने का जा नीचा है उसे द्वा कर और जो
कवा है उसे नीचा कर। ३०। में इस की उत्त
हंगा उत्तट हूंगा वह भी जब ले। उस
का अधिकारी न आर तब ली उत्तटा हुआ रहेगा
तब मैं उस की दुंगा।

२८। फिर है मनुष्य के सन्तान नक्ष्रवत करके कह कि प्रभु यदे। वा यस्मीनियों थीर उन की किई हुई नामधराई के विषय यों कदता है से तु यों कह कि खिंची हुई तलबार है तलबार वह घात के लिये अलकाई दुई दै कि नाथ करे थार विवली के समान हो, २९। जब कि वे तेरे विषय मुळे दर्शन पाते बीर मूळे भावी तुम की वताते हैं कि तू उन दुष्ट असाध्ये घायलें को गर्दनें पर पड़े किने का दिन या गया थीर उन के श्रधर्म के थन्त का समय पहुंचा हैं ॥ ३०। उस की मियान में फिर रखा दे। जिस स्थान में तू सिरंजी गई ग्रीर जिस देश में तेरी उत्पत्ति हुई उसी में में तेरा न्याय करंगा। इप । श्रीर में तुम पर अपना क्रोध भड़कालंगा श्रीर तुम पर अपनी जलजलाइट की पाग फूक टूंगा कीर तुमी पशु सरीखे मनुष्यों की डाघ कर टूगा की नाथ करने में निपुष है। इर। तूथांग का कीर है। गो तेरा खून वैथ से बना रहेगा तूसमण में न रहेगी ध्यों कि ,सुक्त यदावा ही ने रेसों कहा है। - (१) मूस में चण्डेल गा।

<sup>(</sup>१) मूल में जाय । । (२) मूल में जा उन की की उदिया में पैदती है। (३) मूल में माबी ।

२२ फिर यहे। वा का यह वन मेरे पास पहुचा कि, २। हे मनुष्य

के सन्तान वया तू उस खूनी नगर का न्याय न करेगा वया तू उस का न्याय न करेगा उस को उस की सर्वाभ्रेनीने काम जता दे॥ ३। श्रीरक ह प्रभु यदेखा यों कदला है कि एक नगर हो खपने बीच मे खन करता है जिस से उस का समय आए श्रीर भाषनी डानि करने के लिये अशुद्ध द्याने की मूरते यनाता है ॥४। स्रो खून तू ने किया है उस से तू दोपी ठहरी श्रीर जी सूरतें तू ने बनाई हैं उन के कारण तू अष्ट हो गई तू ने अपने अन्त के दिन नियरा लिये और श्रपने पिकले घरमें तक पहुच गई इस कारण में ने तुक्षे जाति जाति के लोगों। की खोर चे नामधराई का थार वध देशा के ठट्ठे का कारग कर दिया है॥ ५। चे घदनाम घे हुल्लाह से भरे हुए नगर जो निकट है और जो दूर है वे सब तुसे ठहों में उडारंगे॥ ६। सुन इखारल् के प्रधान लेगा भारने प्रापने अल के धनुसार तुक्त से ख़न करने हारे हुर हैं ॥ ७ । तुम्ह में माता पिता तुच्छ किये गये हैं भार तेरे बीच परदेशी पर अंधेर किया गया भीर तुभ में बपमूत्रा ग्रीर विधवा पोसी गई है ॥ ८। तूने मेरी पवित्र घस्तुश्रों की तुट्छ जाना श्रीर मेरे विशाम-दिनों की अपवित्र किया है॥ ९। तुक्त में जुतरे लेगा ख़न करने की तत्पर द्वर खीर तेरे लेगों ने पराहें। पर भे।जन किया है यीर तेरे बीच मदापाप किया गया है ॥ ९० । तुम में विसा की देह उछारी गर्ड कीर तुम में ऋतुमती स्त्री से भी भे। ग किया गया दै॥ १९। तुक्त में किसी ने पड़े। सी स्त्री के साथ घिनै।ना काम किया थै।र किसी ने अपनी बहू की बिगाइकर महापाप किया श्रीर किसी ने श्रपनी विदित्र व्यर्थात् व्ययने पिता की वेटी की मुष्ट किया घै॥ १२ । तुक्त में ख़ून करने के लिये दाम लिया गमा है तूने व्याज कीर बढ़ातरी लिई बीर प्रपने पहासिया की पीस पीसकर अन्याय से लाभ उठाया यार मुक्त की ता तूने विसरा दिया है प्रमु यहावा की यही द्याणी हैं॥ १३। से। सुन की लाभ तूने।

अन्याय से उठाया श्रीर अपने खीच ख़न किया है उस पर में ने हाथ पर हाथ दे मारा है ॥ 98 । से जिन दिना में में तेरा विचार का बंगा उन में क्या तेरा हृदय हुठ़ श्रीर तेरे हाथ स्थिर रह सकेंगे मुक्त यहावा ने यह कहा है श्रीर ऐसा ही का बंगा ॥ १६ । श्रीर में तेरे लेगों की जाति जाति में तितर वितर का बंगा श्रीर देश देश में हितरा दूंगा श्रीर तेरी अशुद्धता की तुक में से माश करेगा ॥ १६ । श्रीर तू जाति जाति के देखते अपने लेखे अपवित्र ठहरेगी तब तू जान लेगी कि मैं यहावा हूं॥

१९। फिर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुचाकि, १८। हे मनुष्य के सन्तान इसारल् का घराना मेरे लेखे धातु का मैल हा गया वे सब के सब भट्टी के बीच के पीतल और रांगे और लेक्ट भीर शौंशे के समान बन गये वे चांदी के मैल दी के सरीखे ही गये है। १९। इस कारण प्रभु यहीवा उन से यो कहता है कि तुम सब के सब की धातु को मैल को समान वन गये ही इस लिये सुनी मै तुम के। यख्यलेम् के भीतर एकट्टे करने पर इं॥ २०। जैसे लाग चादी पीतल लोहा श्रीशा थीर रांगा इस लिये भट्टी के भीतर खटीरकार रखते कि उन्दे आग फ्रॅंककर पिघलाएं वैधे ही मै तुम की श्रापने कीप श्रीर जलजलाइट से रकट्टा कर बही रखकर पिघला दंगा ॥ २९ । मैं तुम को बहां बटीरकर खपने रीप की थना में फूंकूंगा से। तुम उस के वीच पिघलाये जास्रोगे ॥ २२ । जैसा चौदी भट्टी के बीच पिघलाई जाती है बैंसे दी तुम उसके बोच पिछलाये जास्रीगी तख तुम ज्ञान लोगों कि जिस ने इस पर व्यपनी जलजलाइट भड़कार्ड है से यहावा है।

२३। फिर यदीवा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २४। हे मनुष्य के संतान उस देश से कह कि तू ऐसा देश है की शुद्ध नहीं हुआ और सलजलाइट के दिन में तुम पर वर्षा नहीं हुई ॥ २५। तुम में तेरे नवियों ने राजदेश की ग्रीष्ट्री किई स्नेही ने ग्रासनेहारे सिह की नाई खंदर प्रमहा और प्राणियों

<sup>ं(</sup>१) मूल में उड़ेली।

की खा हाला है के रक्के हुए जनमेख धन की कीन लेते और सुम में बहुत स्त्रियें की विषया कर दिया है । वह । फिर इस की यातकों ने मेरी स्पवस्था का अर्घ खींच खांचकर लगाया थै।र मेरी यवित्र वस्त्यों की श्रववित्र किया है उन्हों ने प्रवित्र षापांचन्न का कुछ भेद नहीं माना खीर न खीरों की गृह प्रगृह का भेद सिखाया है श्रीर खे मेरे विधाम-दिनों के विषय निश्चिन्त रहते हैं श्रीर में उन के घीच अपवित्र ठहरता हूं ॥ २०। फिर उस के हाकिस दुड़ारी की नाई यहर पकड़ते थार अन्याय से लाम चठाने के लिये ख़न करते थीर प्राया घात करने की तत्पर रहते हैं ॥ २८ । फिर उस को नबी उन की लिये कच्ची लेसाई करते हैं उन का दर्शन याना मिण्या है थीर यदेश्वा के विना कुछ कड़े वे पद फाइकर क्ठी भाषी बताते हैं कि प्रमु यहावा या कहता है ॥ २९ । फिर देश के साधारण लेला अन्धेर करते थार पराया धन कीनते थार दीन दरिद्र की पीसते और न्याय की चिन्ता हे।इकर परदेशी पर श्रंधेर करते हैं ॥ ६०। ग्रेर में ने दन में ऐसा मनुष्य कुंठा की जाड़े की सुध।रे श्रीर देश की निमित्त नाको में मेरे साम्हने ऐसा खड़ा हा कि मुसे तुक की नाश न करना पड़े पर रेसा कोई न मिला ॥ ३९ । इस कारण में ने उन पर अपना रीप भड़काया 'खीर भ्रापनी अलजलाइट की भाग से उन्हें भस्म कार दिया और उन की चाल उन्हीं के सिर पर लीटा दिर्द प्रभु यहावा की यही वासी है॥

२३ फिर यहावा का यह वचन भेरे पास पहुचा कि, २। हे अनुष्य के सतान दो स्त्रियां भी की एक ही ना की बेटी थीं ॥ ३ । वे अपने बचपन दी में वेश्या का काम, मिस में करने खर्गी उन की क्वातियां क्षुंद्वारपन में यहिले खहीं भीजी वाई ह्यार उन,का मरदन भी दुषाण् ४। उन रङ्किया में सेखड़ी कालामंख्रीदेखा श्रीर उस की अधिन का माम श्रीदेशलीखा थाँ और

वे मेरी के गई थार नेर जन्माये खेटे बेटियां सनीं उन के नामों में से सोहोला ते। शामरान का सार बोद्योलीबा यदग्रलेम् का नाम है ॥५ । सार् श्रीहीलाः जब मेरी भी तब व्यमिचारिन हाकर भपने मारी. पर में हित होने स्त्री की उस के त्यहासी के श्रूपरी थे ॥ ई । वे तो सब के सब मीले वस्त्र माहिमनेहारे श्रीर घोडों के मवार मनमावने खवान श्रीधपति श्रीर श्रीर प्रकार के इकिम थे । है। से एन्हीं की भाष की सब के सब श्रेष्ठ आध्यारी यो उस ने व्यक्ति चार किया थीर जिस किसी पर श्रष्ट मोहित। हुई -चस की म्राती से बद अशुद्ध दुई ॥ दा की रेकी त व्यभिचार उस ने भीस में श्रीस। या उस की। भी उस ह ने न को हा खबपन में की इस ने इन के साम्र कुकर्म किया खीर उस की छातियां भींजी नार्द हीर तन भन से इस की संग स्थाभचार किया गया ह्या गी रंग इस कारण में ने उस की उस के सम्पूरी यारी के चाय कर गैंदया जिन पर बह मेरिक्त हुई थी क्षे १०। खन्दीं ने उस की नंगी कर उस के खेटे खेडियां कीनकर उस की त्रसवार से बात किया हर होति चन के द्वाय से दयह त्याकर चद्र स्त्रियों में प्रांसिट क्षा गई ॥ १९ ॥ फिर उस की खिंदन कोदीलोंबा ले-, यह देखा ताभी माहित हाकर व्यक्तिचार कारने में अपनी खरिन से भी काञ्चिक छढ़ याई गुल्दर में खर्च है खयने खण्णूरी 'पंडेगिवया घर साहित होती ह्यो जिंदी सब के सब काति पुन्दर वस्त्र पश्चिमनेहारे ग्रीर धोड़ी के सवार मनमायने अधान अधिपति ।श्रीर स्रीरः प्रकार के खाकिम थे॥ नह । सब में जे देखा जिल्हिं भी अशुद्ध का वार्द उन कोनी अहिना की राक्ष की चार्त है थी ॥ नह । श्रीरक्षोद्देशिका श्रीधक व्यक्तिशार्रकारती गर्द से। चय उस ने भीतं पर सेंदूर से गिर्वेचे हुए ऐसे क्रम्यो पुरुषो के लिय देखे. ११ । क्रा क्रांटि में क्रिटे बाबे हुए सिर में होर सटकती संगोली ध्याहिंगी दिये दुर ह्योर सब के सब सपनी जन्ममूमि कर्र्दी वावित् की लागी की ज्योति प्रधानी की विषय हुए थी, भी । तब एम को दिखते हो वह एन भार माहित कुर्द कीर उन के पार्च कर्वियों के वेश मि

(१) गूल जें. बेटा ।

द्त भेजे॥ १९। या बाबेली लेगा उस के पास | आंख उन की छोर न लगाएगी न मिस देश की प्रतंग पर श्राये थीर उस की साथ व्यक्तिचार करकी चम को अप्रुह किया श्रीर जब वह उन से अशुह हुई तब उस का मन उन से फिर गया।। १८। तीओं वह तन चघाड़ती खीर व्यक्तिचार करती गई तब मेरा मन जैसे उस की खिंहन से फिर गया था बैसे ही उस से भी फिर गया ॥ १९ । तीभी अपने बचपन के दिन अब घर मिस देश में बेश्या का काम करती थी स्मरण करके वह श्रीधक व्यक्तिचार करती गई॥ २०। वह ऐसे यारे। पर मोदित हुई जिन का मांस गददों का सा थीर बीर्य घोड़ी का सा था॥ २१। प्रकार से तू व्यपने व्यवपन को उस समय को महापाप का स्मरण कराती है बब मिसी लेगा तेरी कातिया मींजते चे ॥

२२। इस कारण है छोदीलीबा प्रभु यदीबा तुक से यो कदता है कि सुन में तेरे यारी की उभारकर जिन से तेरा मन फिर गया घारा खार से तेरे विक्द ले फोर्जगा, २३। अधीत बाबेलियों श्रीर सब कस्दिया को और प्रकीद् थे। थै।र की की लोगी की श्रीर उन की साय सब व्यव्यारियों की लाजगा जी सब की सब घोडों के स्वार मनभावने ज्ञवान याधियात यार बीर प्रकार के दाकिम प्रधान थीर नामी पुरुष दें॥ २४। वे लोग चर्चियार रथ इकार और देश देश की सोगों का दल सिये हुए तुम पर चढाई करेगे थीर ठाल बीर फरी थीर टीप धारण किये हुए तेरे विच्ह चारी म्रोर पाति बांधेंगे थीर में न्याय का काम उन्हों के हाथ सैंपूगा थीर वे अपने अपने नियम के भनुसार तेरा न्याय करेंगे॥ २५। खीर मै तुक, यर जलूगा थीर वे जलजलाइट के साथ तुम से वर्ताव करेंगे वे सेरी नाक थीर कान काट लेंगे थार सेरा बा वचा रहेगा से तलवार से मारा जाएगा वे तेरे बेटे बेटियों की कीन ले जाएंगे ग्रीय तेरा जी बचा रहेगा सी काग से भस्म हा जाएगा॥ २६। श्रीर वे तेरे वस्त्र उतारकार तेरे युन्टर युन्दर ग्रहने कीन से जारंगे॥ २०। इस रीति में तेरा सहापाप थीर को वेश्याका काम तूने मिस्र देश में सीखा था चसे भी तुम से छुडाकगा यहां लों कि तू फिर अपनी

फिर समरक करेगी॥ २८। क्योंकि प्रभु यद्देखा तुभ से यें। कहता है। कि सुन में तुमें चन के दाय सींपूंगा जिन से तू वैर रखती श्रीर तेरा मन फिरा है।। रू'। थीर वे तुभ से बैर के साथ वर्ताव करेंगे थीर तेरी सारी कमाई की उठा सेंगे श्रीर तुकी नंग धड़ंग करके क्रोड़ देंगे थैं।र तेरे तन के चघाड़े जाने से तेरा व्यमिचार श्रीर महायाप प्रगट ही जारगा ॥ ३०। ये काम तुम से इस कारण किये जाएंगे कि तू अन्य-जातियों के पोक्के व्यभिचारिन की नाई हा लिई बीर उन की मूरते पूजकर अष्टु ही गई है।। ३९। तू अपनी बाइन की 'लीक पर चली है इस कारण में तेरे हाथ में उस का साकटोरा दूगा ॥ ३२ । प्रभु यद्दीवा यी कदता है कि अपनी बहिन के कटोरे से जी गहिरा थीर चीड़ा दे तुमे पीना पडेगा तू इंसी थीर ठट्टों में उड़ाई जाएगी क्योंकि उस कटेर में खड़त कुछ समाता है ॥ ३३ । तू मतवालेपन ग्रीर दुःख से कक जारगी तू अपनी बहिन शामरीन के कटारे की अर्थात् विस्तय ग्रीर उजाड़ की पीकर इक जाएगी ॥ ३४। उस में से तु गार गारकर पीरगी तू सस के टिकरी का भी चवाएगी और अपनी क्रांतियां घायल करेगी क्यों कि मै हो ने ऐसा कहा है प्रमुयहावा की 'यही वार्को है ॥ ३५ । तू ने की मुक्ते विसरा दिया श्रीर पीठ पीछे कर दिया है इस लिये अपने महापाप सीर व्यभिचार का भार तुथ। प डठा से प्रभु यद्दीवा का यही वचन है॥

३६। फिर यद्दोवा ने मुक्त से कहा है मनुष्य के सतान क्या तू खोदोला खाँर खोदीलीखा का न्याय करेगा ते। उन के घिनीने काम उन्हे जता दे॥ ३०। उन्हों ने ते। व्यक्तिचार किया है थीर उन के द्वाची में ख़न लगा है उन्हों ने ब्रापनी सुरतीं की साथ भी व्यक्तिचार किया थीर खपने लहुकेवाले जो वे मेरे जन्माये जनी थी उन मूरता के यागी मस्म द्वामे को लिये चढाये हैं ॥ ३८। फिर उन्हों ने मुक्त से ऐसा वर्ताव भी किया कि उसी दिन मेरे पवित्रस्थान को अशुद्ध किया स्रीर मेरे वित्रामितनी को प्रपायित्र किया ॥ ३९ । वे यापने लड्केंबाले इयनो मुरती की साम्बने खील चढ़ा कर उसी दिन मेरा पवित्रस्थान अपवित्र करने का उस में घुनी देख इस भाति का काम उन्हों ने मेरे भवन के भीतर किया है ॥ ४० । श्रार फिर उन्दें। ने पुरुषा की दूर से बुलवा भेजा थीर वे चले खाये, थीर उन के लिये तू नद्दा थी प्रांखी में प्रवन लगा गटने पहिनकर, ४१ । सुन्दर पर्लंग पर बैठी रही धार उस के शास्त्रने एक मेल विक्री हुई घी जिस पर हू ने मेरा धूप और मेरा तेल रक्खा था ॥ ४२ । तब उस के साथ निश्चित लेगी की भीड़ का कीलाइल मुन पड़ा थार उन साधारण लागा के पास जगल से खुलाये दुर पियक्सद लेगा भी ये सिन्दी ने उन दोनों घरिनों के दायों में चूडियां परिनार्ड थीर उन के विरो पर श्रीभायमान सुकुट रक्खे ॥ ४३। तब की व्यमिचार करते करते बुढा गई घी उस की विषय मे बेरल उठा खब तो वे उसी के साध व्यभिचार करेती ॥ ४८ । में। वे उस की पास ऐसे गये जैसे लोगा वेश्या के पास जाते है वे योहोला कार खे। दाली बा नाम महापापिन स्त्रियों के पास वैष्ठे हो गये॥ ४५। सा धर्मी लेशा व्यभिचारिनें। क्रीर ख़ुन करनेद्वारियों के साथ उन के ये।उय न्याय करेंगे क्यों कि वे व्यक्तिचारिन तो दे और खून उन के द्वार्थों में लगा दें ॥ 8६ । इस कारवा प्रमु यदे। या या जहता है कि में एक भीड़ से उन पर चढाई कराकर उन्दे ऐशा कथा। कि वे मारी मारी फिरेगी श्रीर लूटी क्वाश्मी ॥ ४७ । श्रीर दस भीड को लेगा चन पर पत्थरवाद करके चन्दे प्रपनी तलवारी व काट डालेंगे तब वे उन के बेटे बेटिए। की घात करके आग लगाकार उन के घर फूँक देंगे॥ ४८। से। मैं महापाप की। देश में से दूर करंगा श्रीर सव स्त्रियां शिक्षा याकर तुम्हारा सा मदायाय करने से वची रहेगी ॥ १९ । श्रीर तुम्हारा महापाप तुम्हारे ही सिर पड़ेगा थीर तुम श्रुपनी स्रक्षों को पूजा की पापी का मार चठाखोरों कार तुम जान बीगो कि मैं प्रमु यदीवा हूं॥

सतान शाख का दिन लिख रख क्योंकि श्राज हो के दिन बाबेल का राजा यस्थलेम् के निकट जा पहुचा है ॥ ३ । श्रीर इस घलवा करनेहारे घराने से यह दृष्टान्त कद कि प्रभु यहे।या कदता है कि एक्डे की था। पर धर दे धर फिर उस मे पानी डाल ॥ 8। तव उस में साघ कथा सब प्रच्छे प्रच्छे दुक्त है बटार-कर रख और उसे उत्तम उत्तम छड्डियों से भर दे॥ y । सुंड में से सब से खळो पशु ले थीर उन **प**श्चियों का इयहे के नीचे केर कर थीर उस की मली भारत विका और भीतर की हाईयां भी सीक जाएं ॥

ई। इस कारण प्रभु यदीया ये। कदता है कि घाय उस गूनी नगरी पर दाय उस छयडे पर जिस का मिर्चा उस में बना दै श्रीर हूटा न है। उस में से टुकड़ा टुकडा करके निकाल ला उस पर चिट्टी न डाली जार ॥ ७ । क्योकि उस नगरी में किया हुआ खून उस में है उस ने उसे मूरिम पर डालकर घूलि से नहीं ढांपा पर नंगी घटान पर रख दिया है ॥ द। इस लिये कि पलटा लेने के। जलनलाइट भड़के मे ने भी उस का दूजन नंगी चटान पर रक्ष्या है कि वद ठंप न सके ॥ ८। प्रभु यदे। वा यो कदता है कि द्याय उस द्वानी नगरी पर में आप ठेर की छड़ा कदंगा ॥ १० । यद्दत लकडी डाल ग्राम की यद्दत तेव कर मांच की भली भांति विका गाठा जुस वना धीर रहिंद्यां जल जामं॥ १९। तव दबडे की कूका करके खंगारी पर रख खिस से वह गर्म दी कोर इस का पीतल जले ग्रीर इस में का मैल गले थीर उस का मोर्चा नाग्र है। बाए ॥ १२। में उस की कारण परिश्रम करते करते शक गया पर उस का भारी मोर्चा उस से कूटता नहीं उस का मोर्चा आग के द्वारा भी नहीं बूटेना ॥ १६ । दे नगरी सेरी प्रशुद्धसा मदापाप की दै में तो तुने शुद्ध करता था पर तू शुद्ध नदी हुई इस कारक सब सी में अपनी जलसलाइट तुम पर से जान्त न कई तब लें तू फिर शुद्ध न २८ किर नैवि बरस के दसवें महीने किई जाएगी ॥ 98 । मुक्त यदे वा दो ने यद कहा के दसवें दिन की यदीवा का है वद है। जाएगा थीर में ऐसा करंगा में तुक्षे न यह घंचन मेरे पाच पर्युंचा कि, २। दे मनुष्य के केंद्रिंगा न तुक्त पर तरस खार्जगा न पकतार्जगा,

तेरी बालचलन कीर कामों के अनुसार तेरा न्याय शोभा खीर दर्प का कारस छीर उन के बेटे बेटियां किया बारमा प्रभु यहावा की यदी वासी है ॥ जो उन की शोभा का बानन्द सीर उन की पांखें

१५। फिर यदेश्या का यद घचन सेरे पास पहुंचा कि, १६। दे मनुष्य के सन्तान सुन से तेरी बाँसी के प्यारे की मारकर तेरे पास से ले लेने पर ष्ट्र वर सूत्र रोना न पोटना म षांसू बहाना ॥ १०। सम्बी मांचे खींच ती खीच पर सुनाई न पहें मरे हुमो के लिये विलाप न करना सिर पर प्राही बांधे बीर यार्थी में जूती पहिने रहना सार न ता सपने बेंठ कें। ढांचना न शेक के ये। य राटी खाना ॥ १८। से मे सबेरे लेगों से बोला थार संभ की मेरी स्त्री मर गई खीर विदान की मै ने बाजा के षनुसार किया ॥ १९ । सब लोग मुक्त से कहने लगे क्या तू धर्मे न व्यतास्था। कि यद की तू करता है इस का इस लेगो। के लिये बचा पार्च है। २०। से ने उन की उत्तर दिया कि यदीया का यह यचन मेरे पास पहुचा कि, २१। तू इकारल् के घराने से कार प्रभु यहें। खा या कहता है कि सुना में अधने पवित्रस्थान की अपवित्र करने पर हूं जिस के गरू-वासे बोने पर सुम फूलते दो थै।र जो तुम्हारी खाखा का बादा दुवा दे श्रीर लिस की तुम्हारा मन बाइसा है थीर अपने हिन घेटे घेटियां की सुम वर्ष कोर साये दे। से तलवार से मारे जाएगी ॥ २२ । चीर जैसा में ने किया है बैसा ही तुम लाग करागे तुम भी प्रपने दे।ठ न कांपारो खीर न बोक की यारय राटी साम्राप्ते॥ २३। श्रीर सुम सिर पर पताही वाधे श्रीर पार्थी में ख़ती पहिने रहीती तुम न रे। ख़ीती न षोडोगे बरन अपने प्रधर्म के कामी में फंसे दुर गतते जामीगे चीर एक दूसरे की छोर कराइते रदेशों । ४४ । इस रीति यदेश्कील् तुम्हारे विगे चिन्द ठ हरेगा बैसा उस ने किया छीक यैसा ही तुम,भी करेशों कीर खब यह ही जाग्या तब तुम जांन लोगे कि मे प्रभु यदीया हूं॥

न्ध्र। कीर हे मनुष्य की सन्तान वर्षा यह सच नहीं कि जिस दिन में इन का दृष्ठ गढ़ उन की

(१) नूस में तेरी आस के चाहे एए की।

शोभा श्रीर दर्प का कारण श्रीर उन को बेटे बेटियां जो उन की शोभा का श्रानन्द श्रीर उन को पांखों शीर मन का चादा हुथा है उन को उन से ले लूगा, २६। उसे दिन जो भागकर वचेगा से तेरे पास व्याकर तुकी समाचार सुनारगा॥ २०। उसी दिन तेरा मुद खुलेगा थीर तू किर खुप न रहेगा उस बचे हुए के साथ बाते ही करेगा से तू किन लोगों के लिये किन्य ठहरेगा थीर ये जान लेगे कि में यदीवा दू॥

२५ फिर यहावा का यह घवन मेरे पाय पहुंचा कि, २। हे मनुष्य की सन्तान अमोर्गनियों की थीर सुद्ध करकी उन की विषय नव्यत कर ॥ ३। थ्रीर उन से कह है अस्मा-निया अभू यदीचा का खचन सुना प्रभु यदे। या यो कदता है कि तुम ने जा मेरे पवित्रस्थान के विषय जब वर प्रपवित्र किया गया थीर दशरस् के देश के विषय जब वह रजर गया धार यहूदा के घराने के विषय जब वे वधुश्राई में गये प्राष्टा करा, ४। इस कारण युने। मैं तुभ क्षा पूरिक्षियों के आधिकार में करने पर ए खार वे तेरे बीच खंपनी हावनिया हालेगे थीर अपने घर धनाएंगे तेरे फल वे खाएंगे लीर तेरा दूध वे पीरंगे ॥ ८ । धीर मे रब्वा नगर की कटों के रहने खीर खम्मोनियों के देश की भेड़ वकरियों के बैठने का स्थान कर दूंगा तब तुम जान लोगो कि में यहे। छूं॥ ई। क्योंकि प्रभु यहे। बा या फदता पै कि तुम ने की इसारल् के देश की कारण ताली खजाई खार नाचे थारे अपने सारे सन की प्रांतिमान से प्रामन्द किया, १। इस कार्या युन में ने खपना दाच तेरे कपर वकाया दे श्रीर तुक को जाति काति की लूट कर दूगा थै। र देश देश को स्रोगी में से तुभी मिटाक्ष्मा पीर देश देश में से नाश करंगा में तेरा सत्यानाश कर डालूंगा तब तू कान सेगा कि मै यहाँचा हूं॥

द। प्रमु यहे जा या कहता है कि मोसाब होर सेईर् का कहते हैं देखा यहूदा का घराना छीर सब बातियों के समान हो गया है, ९। इस कारण सुन द्याल्मीन् ग्रीर कियातीम् की चस देश के शिरीमणि घट नाश हो गई उस के उत्तर जाने से मैं मरपूर

अनुसार काम करेगे तब ये मेरा पलटा लेगा जान सेंगे प्रमु यहावा की यही वाणी है।

१५। प्रभु यदीया यें कदता दै कि पविश्ती सारों ने जा पसटा सिया घरन ध्रपनी युग युग की शत्रुता के कारण अपने मन के श्रीसमान से पलटा लिया कि नाथ करें, १६ । इस कारखे प्रमु यदे। वा यां कहता दें कि सुन में प्रतिश्वितियों की विरुद्ध व्यपना द्वाच छठाने पर दू थै।र अरेशिया की मिटा डालूंगा खेर समुद्रतीर धे यचे दुर रहनेहारे। की नाश कथा। ॥ १९ । धीर में खलंबलाइट की साथ मुक्रद्वमा लहकर उन से कहाई के साथ पलटा लूंगा खार जब में उन से पलटा लूंगा तय ये जान वैरो कि मैं यहावा ए ॥

र्दे कि र ग्यारहवे बरस के पहिले महीने के पहिले दिन की बदीवा का यह खचन सेरे पास चहुचा कि, २। हे सनुस्य (१) मूख में काम्या ।

माखाय की देश के किनारे के नगरी की बेत्यशीमान् | खाहा जी देश देश के लोगों के फाटक सी घी दें में उन का मार्ग खालकर, १०। उन्हें पूरिवयों को हो जातंगा, है। इस कारण प्रभु यहोवा कहता है वह में में ऐसा कर दूगा कि वे व्यम्मेनियों पर श्हार करें कि है सेए सुन में तेरे विक्र हूं होर ऐसा करेंगा वैर में व्यम्मेनियों को यहा से उन के व्यक्तिया कि व्यक्त से जातियां तेरे विक्र ऐसे उठेंगी हैसे में कर दूंगा कि जाति जाति के बीच चन का समरण समुद्र की लहर उठती हैं। 8। श्रीर वे सीर् की फिर न रहे। ११। धीर में मोश्राय की भी दगड़ शहरपनाह की गिरामंगी खीर उस के गुम्मटी की दूगा श्रीर वे जान होंगे कि में यहावा हूं।। तीड़ डालगी में उस की मिट्टी उस पर से खुरचकर १३। प्रमु यद्दोवा यों भी कहता है कि रदोस् उसे नंगी घटान कर दूंगा। ५। वह समुद्र के बीच ने जी यदूदा के घराने से पलटा लिया और का जाल फैलाने ही का स्थान पे। जाएगा क्योंकि उन से पलटा लेकर बढ़ा दोषी हो गया है, १३। प्रमु यहात्रा की यह वाणी है कि पह मेरा ही वसन इस कारण प्रमु यहात्रा यों कहता है कि मै एदोम् है और वह खाति जाति से लुट लाग्गा ॥ ई। को देश को विक्र अपना द्वाया व्रद्धाकर उस में से खार उस की जो बोटियां मैदान में हैं से सलवार मनुष्य चार पशु दोनों की मिटाइंगा ग्रीर तेमान् व मारी जाग्यी तथ ये जान संगे कि मै यदीया से लेकर ददान लों उस की उतार कर दूंगा थीर हूं ॥ ७ । क्यों कि प्रमु यहीया यह कहता है कि मुन् वे तलवार से सारे जाएंगे ॥ १८ । थीर में अपनी में सेार के विकह राजाधिराज वावेल के राजा नवू-प्रवा स्वायल के द्वारा अपना पलटा एदे।म् से लूगा वाहेस्सर की घोड़ी थीर रघों थीर सवारों थीर यही थीर वे उस देश में मेरे कीय थीर जलकलाइट के भीड़ थीर दल समेत उत्तर दिया से ले आईगों ॥ द। ग्रीर सेरी का घेटियां मैदान में है उन की यह तलवार से मारेगा थीर तेरे विषद्ध कीट वनाएगा श्रीर धुर 'वांघेगा श्रीर डाल च्छाग्गा ॥ ६ । ग्रीर यह तेरी ग्रहरपनाच के विक्तु युद्ध के यंग्य चलारमा श्रीर होरे मुम्मठों के। फरवें। वे का डालेमा हो १०। उस को घोड़े इतने होंगे कि तू उन की घूरि से ढंपेगा थ्रीर जब घट तेरे फाटकों में ग्या घुसेगा नैमा लेगा नाकवाले नगर में घुसते हैं तब तेरी शहरपनाइ सवारी इकड़ा थ्रीर रधी के शब्द से कांप उठेगी। ११। यह जपने घे।हों की टापें। से तेरी मव यहको का खुन्द हालेगा थीर तेरे निव मियो का तलवार में सार डालेगा थै।र तेरे वल के मंभे भीन पर गिराये जागंगे॥ १२। श्रीर लेगा तेरा धन लूटी थीर तरे खोगार की वन्तु ई कीन जी थीर तरी शहरयनाह का देंगे थीर तेरे मनभाक घर तोड़ डार्ली थीर तेरे पत्थर थीर काठ थीर तेरी घूलि छल में फेंका देंगे। १३। ख्रीर में तेरे गीतीं का के चिग्तान से इ ने जो यह अलेम् के विषय कहा है । पुरताल वन्द करूंगा श्रीर तेरी वीकाश्री की ध्वान फिर सुनाई न देशी॥ १८। श्रीर में तुमी नंशी घटान

कर दूंगा तू जाल फैलाने ही का स्थान हो जाएगा खीर फिर बसाया न जाएगा क्यों कि मुक्त यहावा ही ने यह कहा है प्रभु यहावा की यहा वाशो है॥

१५। प्रभु यहावा सार् से यो कहता है कि तेरे गिरने के शब्द से जब घायल लेगा कहरेगे थी। तुम में घात ही घात होगा तब क्या ठांवू ठांवू न काँप चठेंगे॥ १६। तब समुद्रतीर के सब प्रधान लेगा अपने अपने सिहासन पर से उतरेगे श्रीर अपने वागे धार वृटेदार वस्त्र चतार चरचराइट के वस्त्र पहिनेगे थ्रार मुनि पर बैठकर चय चया मे कांपेंगे श्रीर तेरे कारण विस्मित रहेंगे॥ १७ । श्रीर वे तेरे विषय विलाप का गीत बनाकर तुभ से कहेगे हाय मल्लाही की विवाद हुई हाय बराही हुई नगरी की समुद्र के बीच निवासियां समेत सामर्थी रही स्रीर संबं टिकनेहारीं की डरानेहारी नगरी थी त कैसी नाश हुई है ॥ १८ । अब तीरे गिरने के दिन टापू टापू काप उठींगे श्रीर तेरे काते रहने के कारण उमुद्र के सेव ठावू घवरा चारंगे॥ १९। क्योंकि प्रभु यहावा यों कहता है कि जब में तुमें निर्देन नगरीं के समान उवाड़ क्रया। थीर तेरे जपर महासागर चढ़ाजंगां श्रीर तू गोंचरे जल में डूब जाएगा, २०। तब गहदे मे थीर श्रीर गिरनेहारों के स्माम तुक्ते भी पाचीन लागों में उतार दूंगा धार गडधे में थीर गिरनेहारे। के संग तुमें भी नीचे के लाक में रखकर प्राचीन कील के उन्नडे दुर स्थाने कि समान कर दूशा यहा सों कि तूं फिर न वसेगा थार तब में जोवन की लोक में अपना शिरोमिंग रक्खाा॥ २१। श्रीर मे तुंमी घंचराने का कारण करंगा कि तू आगे रहेगा ही नहीं घरन ठूंढ़ने पर भी तेरा पता न'लगेगा प्रभु यद्दीवा की यद्दी वासी है।

२९ फिर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य के सन्तान सीर् के विषय एक विकाप का ग्रोह वनकर, ३। उस से यें कह कि दे समुद्र के पैठाव

पर रहनेहारी हे बहुत से द्वीपी के लिये देश देश के लेगो। के साथ ब्योपार करनेहारी प्रभ यहावा यें। कदता है कि दे से र्तृ ने तो कहा है कि मै सर्वाग सुन्दर हू ॥ ४ । तरे सिवाने समुद्र के बीच है तेरे बनानेहारी ने तुभी सर्वाग सुन्दर बनाया॥ ५। तेरी चल पटरियां सनीर पर्वत के सनीखर की लकही की वनीं तेरे मस्त्व के लिये लबानान के देवदार लिये नाये ॥ ६। तेरे डाड् बाशान् के वानवृत्ती के वने सेरे जहाजी का पटाव कितियों के द्वोपी से लाये हुए सीधे भने।बर भी हाघोदांत सड़ी हुई लकही का बना॥ १ । तेरे जहाजी के पाल मिस से लाये हुए बूटेदार सन को कापड़े को बने कि तेरे लिये भगड़े का काम दें तेरी चांदनी स्लीशा को होपों से लाये छुए नीले थीर, बैंजनी रंग के कपड़े को वनी॥ ८। तेरे खेबनेहारे सीदेःन श्रीर श्रर्वंद के रहनेदारे थे दे सेार् तेरे दी बीच के बुद्धिमान् साग तेरे मामी थे॥ ९। तेरे गाबनेहारे गाबल नगर के पुरनिये थीर वृद्धिमान् लोग घे तुभ मे ब्योपार करने के लिये मल्लाद्दी समेत समुद्र पर के सब जहाज तुक मे आ गये थे॥ १०। तेरी चेना में फारची लूदी थीर पूर्ती लेगा भरती हुए **घे उन्हों ने तुम्म में** ठाल कीर टीकी टांगी तेरा प्रताप उन के कारण हुआ था॥ ११। तेरी शहरपनाह पर तेरी सेना के साथ यर्घंड के सेाग चारी कोर ये **ब्रा**ग तेरे गुमाठी से ग्रुरवीर खड़े घे उन्दों ने अपनी काले तेरी **चारे**। क्रीर की ग्रहरपनाइं पर टांगी थीं तेरी सुन्दरता उन के द्वारा पूरी हुई घी॥ १३। धपनी सब प्रकार की सपति की वहुतायत के कारण तशीशी लेगा तेरे ब्योपारी थे उन्हा ने चादी लादा राजा और सीसा देकर तेरा माल मेल लिया॥ १३। यावान् तूबल् थै।र मेथेक् के लेगा दास दासी थै।र पीतल के पात्र तेरे माल के घदले देकर तेरे व्यापारी थे॥ १८। तेगामा के घराने के लोगों ने तेरी संपत्ति लेकर घोड़े सर्वारी के घोड़े श्रीर खन्नर दिये॥ १५। ददानी तेरे ब्योपारी ये बहुत से द्वीप तेरे घाट बने ये व तेरे पास हाथीदात के सींग श्रीर बाबन्स की लक्करी क्यापार में ले प्राये थे॥ १६। तुभा में जा बहुत

<sup>-(</sup>९) गूल में चमुद्रेग से। (२) मूल में निषसे स्थाना के देश में।

480

कारी गरी वुई इस से अराम् तेरा व्योपारी या मरकत वैंजनी रंग का थीर घटेदार वस्त्र सन मुगा थीर लालही देकर उन्हों ने तेरा माल लिया॥ १०। यहदा ग्रीरर इसारल् वे ती तेरे व्योपारी ये उन्हा ने मिन्नीत् का ग्रेष्ट्र पन्नग थार मधु तेल थार बलमान् देकर तेरा माल लिया॥ १८ 1 तुम में की बदुत कारीगरी हुई ग्रीर सब प्रकार का धन हुया इय चे इतिशक् तेरा व्योपारी दुवा तेरे पास हेल्ब्रान् का वाखमधु ग्रीर वक्षला कन पहुचाया गवा॥ १९॥ घटान् श्रीर यावान् ने तेरे माल के वदले मे पूत दिया ब्रार उन के कारण तेरे व्यापार के माल मे पालाद तज थीर बच भी हुआ। २०। चारकामे के येत्रय सुधरे कपड़े के लिये ददान् तेरा व्यापारी हुआ। २१। प्रस् क्रीर केदार के सब प्रधान तेरे व्योपारी ठचरे उन्दों ने मेस्ने मेठे थीर बकरे ले खाकर तेरे साथ लेन देन किया ॥ २२ । शता और रामा के व्यापारी तेरे व्यापारी ठहरे उन्हा ने उत्तम उत्तम जाति का सब भौति का मसाला सब भौति के मिंग थीर सेना देवर तेरा मास लिया॥ २३। धारान कत्ने थै।र एदेन् ग्रीर शवा के व्योपारी श्रीर श्रश्यूर् श्रीर कलमद् ये सब तेरे व्योपारी ठप्टरे॥ २४। इन्हें। ने उत्तम उत्तम , घस्तुर्थ अर्थात् ग्रीडने को नीले श्रीर व्रटेदार वस्त्र थै।र हारियों से घधी थै।र देवदाक की वनी हुई चित्र विचित्र कपड़ी की पेटियां ले स्राक्षर तेरे साथ लेन देन किया ॥ २५। तर्थीश् के जहाता तेरे व्योपार की माल की छीनेहारे हुए डेन की द्वारा तृ उमुद्र को धीच रहकर बहुत धनवान और प्रतायवान है। गई थी॥ ३६। सेरे खेळनेहारी ने सुके गांधरे जल में पहुंचा दिया है थीर पुरवाई ने तुसी समुद्र को बीच तोड दिया है ॥ २०। जिस दिन तू दूव जारगी उसी दिन तेरा धन सपति व्यापार का माल मह्माच मांभी गावनेष्टारे व्योपारी लोग थ्रीर तुक मे बितने मिपाधी हैं ग्रीर तुभा में की सारी भीड़ भाड़ समुद्र, के बीच गिर बाएगी। २८। तेरे मांकिमें की चिल्लाइट के शब्द के मारे लेरें आस, पास के स्थ न कांप सर्टेंगे॥ २९। यार सक खेवनेहारे थार मल्लाइ थार समुद्र मे ेतने मांकी रहते, है से अपने अपने जहाज पर से

चतरेत्रो, ३०। वे भूमि पर खड़े देशकर तेरे विषय जंचे शब्द से बिलक बिलक रे। एंगे ग्रीर श्रापने श्रापने सिर पर घूलि उद्धाक्षर राख में ले। टैंगे, ३१। कीर तेरे श्रोक में अपने सिर मुख्या देंगे श्रीर कमर में टाट बांचकर खपने मन के कहे दुःखं के साथ तेरे विषय रीए पीटेंगे, ३२। वे विलाप करते हुए तेरे विषय विलाप का रेसा गीत बनाकर गाएंगे कि सार्की थव समुद्र के बीच चुपचाप पटी है उस की सुस्य कीन नगरी है।। इइ। जब तेरा माल समुद्र पर से निकलता घा तब ता बहुत सी जातियों के लाग तृप्त चेति चे तेरे धन छै।र व्योपार के माल की बहु-तायत से पृथिकी के राजा धनी होते थे। ३८। जिस समय तू यथाइ जल में लहरीं से टूटी वस समय तेरे व्योगार का माल और सेरे सब निवासी भी सेरे भीतर रहकर नाथ हा गये ॥ ३५। टायू टायू के यव रहनेहारे तेरे कारण चिस्मित हुए ग्रीर इन के राजास्रों के सब रीए खडे हा गये सार उन के सुख चदास देख पहे हैं । 'इई। देश देश के व्योपारी तेरे विक्तु चयाडी बजा रहे हैं तूः भय का कारब हा गर्थ थ्रीर फिर कभी रहेगी नहीं ॥

पित्र यद्याया का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य के संतान सेर् के प्रधान से कह कि प्रभु पदीवा थें। कहता है कि तू ने तो मन में फूलकर कहा, है कि में ईखर हू थीर समुद्र के बीच परमेखर के बासन पर बैठा हू, पर यद्याप तू थपना मन परमेख्यर का सा दिखाता है तीमी तू ईख्य नहीं मनुष्य ही है ॥ ३। तू तो दानिष्येल् से भी थाधिक बुद्धिमान है कोई भी भेद तुम से किपा,न होगा॥ १। भाषती खुद्धि और समम के द्वारा तू ने धन प्राप्त किया और प्रपन्ने मगडारों में सेना खादी रक्खी है। ॥। तू ने ती बडी खुद्धि से लेन देन किया इस से तेरा धन बका थार धन के कारण तेरा मन फूल स्टा है ॥ ६। इस कारण प्रमु पहाला यो कहता है कि तू के स्रापना मन परमेख्यर का सा दिखाता है, ०। इस

(१) गूल ने मन की कहुवाहद।

लिये सुन में तुम पर रंगे परदेशियों से चढ़ाई थी में ने तुमें भूमि पर पटक दिया सीर राजास्री कराइंगा के। गय जातियों में से बलास्कारी हैं श्रीर वे अवनी तलवारे तेरी युद्धि की गामा घर चलागंगे थार तेरी चमक दमक का विगाहिशे॥ पा वे तुके कवर में चतारेंगे और तू चमुद्र के बीच के मारे हुणों की रीति मर जाएगा ॥ ८ । ववा तू प्रपने घात फरनेहारे के साम्दर्ने फहता रहेगा कि मे परमेश्वर ए। त अपने घायल करनेशारे के शाय में ईंग्वर नहीं मनुष्य ही ठहरेगा ॥ १० । तू परदेशियों के लाण से म्यतनादीन निागी की रीति से मारा जाएगा को कि मै दी ने ऐसा कदा है प्रभु यदाया की याकी है ॥

११। फिर यहाया या यह धवन मेरे पास यहुवा कि. ९३ । हे मनुष्य के मतान मेार् के राजा के विषय विसाप का गीत बनाकर उस वे कप्त कि प्रम यदे। या यो कदता है कि तू तो उत्तम से भी उत्तम है। मु बुद्धि से भरवर थीर मधाङ्ग सुन्दर है॥ १३। तृ ती परमेश्यर की ग्देन नाम धारी में या तरे यामुष्या मानिक पर्मराग्ना छीरा फीराजा मुलैमानी माँक पश्य नीलमांब मरदात दीर लाल मय भारत के मौत श्रीर केले के भे तेरे हफ श्रीर यांनुलियां तुकी में बनाई गई घी जिम दिन तू सिरका गया था उम दिन ये भी तैयार किई गई थी ॥ 98 । तू ती कानेदारा प्रभिविक्त करम् या में ने सुने ऐसा ठल्याया कि हू परमेश्यर के पवित्र पर्धत पर रहता चा तू पारा मरीये चमकनेदारे मौतायों की योच चलता फिरता था॥ १५ । जिस दिन से तू सिरका गवा थीर जिम दिन तक तुम में कुटिलता न पार्च गर्र उस घीच में ती तु शपनो मारी चाल चलन मे निर्दीय रहा ॥ १६ । घर जैन वेन की बहुतायत के कारम तु उपद्रथ से भश्कर पापी दे। गया इस से में ने सुर्भे प्रविवय जानकर प्रामेश्वर के पर्वत पर में उतारा धीर दे कानेदारे कम्यू में ने तुके जात मरीग्ये चमकनेदारे मिकियां के बीच मे नाम किया दे ॥ १० । मुन्दरता के कारख तेरा मन फूल चठा चा भीर विभव के कारत तेरी बुद्धि विग्रह गई

के साम्दर्ने तुओं रखा है कि वे तुम की देखें॥ १८। तेरे अधर्म के कामों की यहतायत से थीर तेरे लेन देन की फुटिलता से तेरे पवित्रस्थान सर्पवित्र दे। गये से। में ने तुभा में से ऐसी फ़ाग़ उत्पन्न कि ई जिस से तू मस्म पुषा छीर में ने तुक्ते सव देखनेदारी की साम्द्रने मुमि पर भरम कर हाला है।। १९। देश देश में की लोगी से जिसने तुभी जानते है संब सेरे कारण विस्मित हुए तू भय का कारब कुछा खारत फिर कभी पाया न लाग्या ॥

२०। फिर यदीया का यर घचन मेरे पास पहुंचा कि, २९ । चे मनुष्य के धंतान ग्रवना मुख सीदीन् की फीर करके उस के विकृत मृत्रवत कर ॥ २२। थीर कर कि प्रमु यदे।या यें। करता है कि है सीदे।न् मै तेरे विच्ह पूर्म तेरे बीच व्यपनी मदिमा कराउँगा। बय में उस की यीच दग्छ दूंगा थार उस से अपने का पवित्र ठदराजाा तथ साम साम सी कि में यदावा है॥ ३६। श्रीर में उस में मरी फैलाजगा थार उस की सहकों में सोह बहातंगा थै। इस की चारी खार तलवार चनेगी तथ इस के बीच घायल साग गिरेगे ग्रीर वे जान सेंगे कि में यहावा हू ॥ २८। ग्रीर इसाम्स् के घराने की चारी खोर की वितनी जातिया उन के साथ श्रीभमान का धर्ताध रखती है उन में मे कोर्श बन का सुमनेदारा कोटा या येधनेदारा श्रल किर न ठप्टरेगी तब व जान सेंगी कि में प्रभ यदेश्या हुना

स्थ । प्रभु यदीवा यो करता दे कि सब में इसा-एल् के घराने को उन सब लेखों में से जिन के धीच वं तितर बितर दुए दे एकट्टा करंगा और देश देश के लेगों के सामत्ने उन के द्वारा पवित्र ठछरंगा तथ ये उस देश मे यास करेंगे के। मैं ने क्रापने दास याकूय की। दिया घा॥ २६। ये उस मे तय मिहर वसे रहेंगे ये घर बनाकर भीर दाख की यारिया लगाकर मिडर रहेंगे जब में उन की चारें। ग्रीर के सव सीतीं की जी उन से प्रिमान का यर्ताय करते है दबढ दूगा। निदान ये जान संगे कि हमारा परमेश्वर यहीवा ही है ह

<sup>(</sup>१) मुल ने मुप्तेता पर साथ देता दि।

्रर्ट. तस्त्रें बरस के दसवे 'सहीने कें बारहवें दिन की गरें। वा का

यद अञ्चन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य को संतान श्रपना मुख मिस के राजा फिरान की थार करके उस के थार सारे मिस के विक्ट गव्यत कर ॥३। यह कह कि प्रभु यहीया यो कहता है कि मै तेरे विस्तु हू होमय को राजा फिरीन हे यह मगर तू जो अधनी नादिया के स्त्रीच पड़ा रहता जिस ने कहा है कि सेरी नदी मेरी निख की है श्रीर में शी ने उस की आपने लिये धनाया है, 8 । मैं तो तेरे समद्दें में अंकड़े हालुंगा थार तेरी नदियों की महालियों का तरे चेली में विपटानंगा थीर तेरे किलकों में विपटी हुई तेरी नदिया की सब मकलियां समेत तुम का तेरी नदियों में से निकालुंगा ॥ ५। तब में तुकी सेरी नांदयां की चारी मकलिया समेत जंगल में निकाल दूगा थ्रीर तु मैदान मे पड़ा यहेगा तेरी किसी प्रकार की युधि न लिई जाएगी। मै ने तुमे बनैले पशुधी श्रीरयाकाण के पवियो का बाहार कर दिया है॥ ६। तब मिस के सारे निवासी जान सेंग्रे कि मै यहावा हू विता प्रकारल के घराने के लिये नरकट की टेक ठइरे थे। ७। जब उन्हों ने तृक पर दाथ का वल दिया तव तू ठूट शया थै।र उन के पद्मी इ चखड़ ही गये थार जब उन्हों ने तुमा पर टेक लगाई तब हू ठूट गया और उन की कमर की सारी नरें चढ़ गई।। द। इस कारण प्रभु यहे। वा यों कहता है कि मुन में तुम पर तलवार चलवाकर तेरे यया मनुष्य च्या प्रश्च सभी की नाश करंगा॥ र। तब मिस देश उकास् ही उकास् होगा थीर वे वान लोगे कि समिशिया हूं। उस ने तो कहा है कि मेरी नदी मेरी निज की है ख़ीर में ही ने उसे बनाया, १०। इस कारण सुन में तेरे खीर तेरी नदियों के विष्ठु हू थे।र मिस् देश की मिखील् से लेकर सबेने लें वरन कूण् देश के सियाने लें। उताद ही उर्जाड कर दूरा ॥ १९ । चालीस बरस सी उस में मनुष्य वा पशुका परा तक न पड़ेगा और न उस में कोई (१) मूस में सू मती स्फट्टा किया जाएगा न बटीरा जॉएगा।

वसा रहेगा ॥ १२ । खालोसं व्यस तक में मिस देश की उक्त हे पूर देशों के बीच उक्ता है कर रवख़्री। ग्रार उस के नगर उजडे इए नगरीं के बीच खण्ड-इर ही रहेंगे कार में मिनियों की जाति जाति मे किन भिन्न कर दूंगा खीर देश देश में तितर वितर क बंगा ॥ १३ । प्रमु यहावा ते। येा कहता है कि चालीस व्यस को बीते पर में मिसियों की उन कातियों के बीच से एकट्टा कंदगा जिन में वे तितर वितर-दुर ॥ १८ ॥ श्रीर में मिहिया की वंधुश्राई से कुडाकार पत्रास्देश में जी उन की जन्मुमूम है फिर पहुचाकगा और वहां उन का छोटा सा राज्य है। जाएगा॥ १५। बह सब राज्यों में से है। टा दीगा श्रीर फिर श्रयना सिर श्रीर जातियों के कपर न उठाण्या क्योंकि मै मिकियों की ऐसा घटाकंगा कि वे फिर श्रन्यज्ञातिया पर प्रमुता करने न पारंगे। १६ । थीर बद्ध फिर इसारल के घराने के भरासे का कारण न द्वारा जा उन के प्रधर्म की सुधि तब कराता है जब वे फिरकर उन की छोर देखते हैं। वे सा कान लेंगे कि मै-प्रमु यहावा हूं॥

**6**83

199 । फिर सताईसवे बरस के पहिले महीने के पहिले दिन की यहादा का यह वचन सेरे पास पहुंचा कि, १८। हे मनुष्य के चंतान वावेल् के राजा न्यूकड़ेस्सर् ने सेर् के घेरने में खपनी सेना से बड़ा परिश्रम कराया हर एक का सिर चन्दला है। गया श्रीर इर एक के कधी का चमडा उड़ गया तीभी दस बढ़े परिश्रम की मलूरी केर् वेन ती कुछ उस की मिली थीर न उस की सेना की ॥ १९ । इस कारण प्रभु यहे। वा यें कहता है कि सुन म वाबेल् के राजा नवूकद्रेस्टर् की मिस देश दूंगा श्रीर वह उस की भीड़ भार की ले जाएगा थार उस की. धनः चंपति की लटकर अपना कर लेगा से उस की सेना की यही मज़री मिलेगी ॥ २०। मै ने उस को परिश्रम को खदले में उस की मिस देश इस कारह दिया है कि उन लेगों ने मेरे लिये काम किया था प्रमु यहावा की यही वाशी है 🛭

२१। उसी समय में इसाएल् के घराने के सक

<sup>(</sup>१) जूस में चेार् के विरुद्ध । ा ा

सीग जमार्जगा श्रीर उन के घोच तेरा मुंह खुलाजगा। थीर वे जान लेंगे कि मैं यदेखा हूं॥

३०. फिर यद्दीयाँका यह वचन मेरे पास पहुंचा कि २। हे मनुष्य के चंतान नव्यवत करके कर प्रभू यहे।वा यो करता है कि छाय द्वार्य करी द्वाय उस दिन पर ॥ इ। क्योंकि वंद दिन प्रार्थात् यद्दावा का दिन । निकट है यद यादली का दिन ग्रीर जातियों के दंग्ड का समय देशा ॥ ८। मिख में सलवार चलेशी और चय मिस में लेगा मारे जाकर गिरेंगे तथ कुश मे भी चंकट परेगा लेगा मिल की भीड भार ले जाएंगे क्षीर उस की नेवे उलट दिई जाएंगी ॥ ५। कूश् पूर् लूद् ग्रीर सब देशाले और कूब् लेशा चीर वाचा बांधे दूर देश के नियासी सिसियों के संग तसवार से मारे जाएंगे ॥

६ । यदावा यो कदता है कि मिस के मंभाजने-द्वारे भी शिर जाएंगें छीर श्रपने जिसं सामध्ये पर मिसी फूलते है का टूटेगा। मिग्दोल् से लेकर सबेने ले। उस के निवासी 'तलबार से मारे कारंगे प्रमु यदेवा की यहीं बाखी है ॥ ० । ग्रीर वे उसहे हुण देशे। के बीच उज्जहें ठटरेशे बीर उन के नगर खंडहर किये हुए नरारी से शिने जाएंगे ॥ ८। जब मै सिख में ष्राम लगासंमा थीर उस के सब सदायक नाश होंगे तष्र वे जान लेंगे कि मै यद्दीवा हू ॥ ९ । उम समय मेरे साम्पने से दूत जहाजों पर चढकर निडर निकलेंगे थीर कृषियों की हराएंगे थीर उन पर संकट पढेगा जैंचा कि मिस के दगर की समयं, यह प्राता ता है।

'90 । प्रभु यदीवा या कर्रता दे कि मै वावेल् के राजा नव्यक्रेडेस्सर् के दाण से मिस की भीड़ भाड की नाथ करा दुंगा ॥ १९ । यह अपनी प्रजा समित जा सब ' जातियों में भवानक है उस देश की नाण करने के। पर्चाया जाएगा थीर वे मिघ के विन्ह तल्यार खींवज्ञ देश की मरे हुन्नी से मर देंगे॥ में वाबेल् के राजा की मुजान्नी की बली करके १६। श्रीर में निदयों की मुखा अनुगा और देश की धूरे लेगों के धाय कर दूगा और देश की श्रीर जे।

कुछ उस से है से परदेशिया से उसाद करा द्विगा सुक यहावा हो ने यह कहा है ॥

'43 । प्रभु यदेखा यों कहता है कि में 'ने।प् मे से मूरती की नार्श करूंगा में उस में की मूरती की रहने न दूगा मिख देश से कोई प्रधान फिर न उठेगा श्रीर'मे मिसः देश में भय उपजाकंगा ॥ १४। श्रीर मै पत्रीस् की उजाहूंगा खीर सीखन् में खाग लगा-कंगा थीर ने का दग्छ दूंगा ॥ १५। थीर सीम् जी मिस का द्रुढ़ स्थान है उस पर मै अपना जलजलाहर भड़का जंगा थे।र ने की भी हमाड़ का खंत कर हालूंगा ॥ १६ । श्रीर मै मिस मे स्नाग सगालंगा सीन् बहुत घरघराएगा श्रीर नी फाडा र्जाएगा श्रीर नीपू के विरोधी दिन दशाहे डहेंगे॥ १०। श्राविन् श्रीर पीचिसेत् के 'जवान तलवार से गिरेगे । श्रीर में भगर वंधुजाई में चले जाएंगे।॥ १८। थ्रीर जब में मिसियों के जूखो की तदप्रदेस् में ती हूंगा तब उस में दिन की श्रंधेरा देगा। थीर दर्स का सामर्थ जिस पर वह फूलता है सी नाम ही जाएगी उस परती घटा का जाएगी थार उस की वेटियां वंधुबाई में चली जाएंगी। पर । में मिषियों को दगड़ दूगा थीर वे जान सेंगे कि मै यद्योद्या हू॥

२०। फिर रेपारहवे वस्त के पहिले महीने के सातवें दिन को यदेखा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, २१। पे मनुष्य के संतान मैं में सिख के राजा फिरोन को भुजा तो हो है श्रीर न ता बद ज़ुडी न एव पर लेप लगाकर पट्टी चढ़ाई गई न वध वाधने से तलवार पत्रहने के लिये बली किई गर्इ है ॥ २२ । से। प्रभु यदेखा यो कहता है कि मुन में मिस के राजा फिरोन के विकह इ और उम की पाच्छी थ्रीर टूटी देनिं भुजायो को तीईंगा श्रीर तलवार की उस के छाथ से शिराकशा॥ ३३। ग्रीर में मिसियों की जाति जाति में तितर वितर कबाा थीर देश देश में कितरा द्वा। रे8। श्रीर खपनी तलवार उस के दांच में दूशा श्रीर फिरीन की मुजाओं की तीहूंगा थीर वह उस की साम्हने

<sup>(</sup>१) मूस में चतरेगा।

<sup>(</sup>१) भूल में, उपहेलूगा।

२५। में बावेल् के राजा की मुजायों का सम्भालूंगा श्रीर फिरोन की मुजारं कीली यहेगी से जब में बाबेल के राजा के हाथ में खपनी तलवार दंगा थार वह उसे मिस देश पर चलाएगा तब व कार्नेगे कि मै यदीक्षा दू॥ २६। थीर मै मिसियों की जाति जाति मे तितर वितर करंगा श्रीर देश देश में कितरा दूशा तय से जान खेंगे देश मे यद्देशवा दू ॥

बहुत हुई श्रीर उस की शाखार लम्बी दे। गई क्वोंकि वश करके अधीलाक में साले आएगे ॥ जब वे निक्रली तब उन की बहुत जल मिला ॥ई। १५। प्रभु यद्दीया ये। कहता है कि जिस् दिन की ठर्छानेयों के समान न चे थीर अमीन् वृत्व उस की ने उसे डालियों की बहुतायत से सुन्दर बनाया था

ऐसा कराहेगा जैसा मर्मे का घायल कराहता है। यहां ले कि एदेन के सब युव जी परमेख्यर की वारी में थे उस से डाइ करते थे।

१०। इस कारण प्रभु यदाया ने या कहा है कि चस की कवाई जा बढ़ गई थीर च्ह की फुनगी को बादकों तक पहुचती है थ्रीर थ्रपनी कंचाई के कारण उमका मन जा फूल उठा है, १९। यो जातिया में जो सामर्थों है उस के दाध में उस की कर दूंगा श्रीर वह निश्चय उस से वुरा व्यवहार करेगा में ने उस की दुष्टता के कारण उस की निकाल दिया है। १२। थीर परदेशी सा खातिया में भयानक लाग हैं ३१ कि ग्याग्डवे घरन के तीसरे मधीने वन्द्रों ने उस की काटकर क्रेड़ दिया उस की डा-के पाँडले दिन की यहावा का लियां पहाड़ों पर थ्रीर सब तराइयों में गिराई गई यह अवन मेरे पास पहुचा कि, ३। हे मनुष्य के सतान है। र उस की शाखाएं देश के सब नाही में ठूटी पही मिस के राजा फिरोन थीर उस की भीड भार से कर है थीर जाति जाति के सब लेगा उस की काया कि अपनी बहाई में तू किंस के समान है ॥ इ। सुन की क्रोड़कर चले गये हैं ॥ १३। एवं शिरे हुए यूक पाश्रूर्ती लबाने।न्का एक देवदार या जिस की सुन्दर पर श्राकाश के सब पत्ती वसेरा करते हैं श्रीर उस मुन्दर शाखा घनी काया थीर बढ़ी कवाई घी धीर की शाखाओं के कपर मैदान के सब जीवजन्तु उस की फुनगी बादलें तक पहुचती घी ॥ ४। कल से पढ़ने पाते हैं, १८। इस लिये कि जल के पास के सब वह वह गया उस गोंदरे जल के कारण वह जंबा हुआ। वृत्तों में से कोई अपनी जवाई न वहार न अपनी जिस से निदयां उस के स्थान की चारा स्रोर बहती थी। फुनगी की वादलें तक पहुचार स्रोर उन में से श्रीर उस की नालिया निकलकर मैदान के सारे दृक्षों के जितने जल, पाकर दृढ दो गये हैं से कर्च दीने के पास पहुचती थीं ॥॥ इस कारण उस की कंवाई मैदान कारण सिर न उठाएं क्योंकि कबर में गई हुओं के सब दृष्टों से प्रधिक दुई श्रीर उस की टटनियां के संग मनुष्यों के बीच वे भी सब के मब मृत्यु के

उस की टहानियों में स्नाकाण के सब प्रकार की पत्ती वद सधे। लेक में उतर गया उस दिन में ने विलाप बसेरा करते थे थीर उस की भाखाओं के नीचे मैदान कराया में ने उस के कारण ग्रांदरे समुद्र की कांगा थीर के सब मांति के जीवजन्तु जन्मते थे थीर उस की नदियों को राका बहुत जल सका रहा सीर में ने काषा में सब यही जातियां रहती थीं ॥ ७। वह उस के कारण लवानेन् पर उदासी का दिई थीर अपनी वहाई थै।र अपनी डालियों की लम्बाई मैदान के सब वृद उस के कारण मूर्कित हुए ॥ १६। को कारण सुन्दर हुआ क्योंकि एस की जह बहुत जब में ने उस की कबर में गाई हुओं के पास आधी-जल को निकट थी॥ द। यरमेश्वर की खारी में को लेक मैं फेक दिया तब मैं ने उस की गिरने के देवदाक भी उस की न किया सक्ते थे सनीवर उस शब्द से जाति जाति की थरथरा दिया थार सदेन् के सव त्रुची अधीत् लवाने।न् के उत्तम उत्तम वृत्ते। भाष्ताक्षी के तुल्य न घे परमिश्वर की धारों का कोई ने जितने जल पासे है अधोलीक में शांति पाई ॥ भी वृक्ष मुन्दरता में उस की वरावर न शा । है। में १०। वे भी उस की स्वा सलवार से मारे हुआ की

(१) मूल में तेरी।

मुजा ये थीर जाति जाति की यीच उस की छावा से रहते घे॥

१८। से मदिमा थीर घड़ाई के विषय स्टेन् की ख़दो में से तू किस की समान है तू तो पदेश की बीर वृत्ती के संग अधोलीक में स्तारा काश्या थीर खतनादीन लोगों के वीच तलवार से मारे दुखी के संग पहा रहेगा। फिरीन खपनी सारी भीड़ भाड चमेत यें ही होगा ममु यदावा की यही वाणी है॥

३२. फिर वारहवे वरस के वारहवें महीने के पहिले दिन की यदीया का यह यदन मेरे पास पहुचा कि, ३। ह मनुष्य के संतान मिस के राजा फिरीन के विषय विलाप का गीत बनाकर उस की सुना कि तैरी चपमा जाति जाति में खवान सिंह से दिई गई घी पर तू समुद्र में के मगर के समान है तू अपनी नदिया में टूट पड़ा थै।र उन के जल की पायों से मधकर गदला कर दिया॥ ३। प्रमु यदीया ये। कहता दै कि मैं बद्दत भी कातियां की मगडली के द्वारा तुम पर अपना ज्ञाल फैलाछंगा थ्रीर व तुमे मेरे महाबाल में खींव बीगे ॥ ॥ । तथ में तुकी भूमि पर क्रोडूंगा ग्रीर मैदान ने फेंककर बाकाण के उब पाँचेंगों की तुम पर येठाला। श्रीर सेरे नाव से सारी पृचित्री के जीवजन्तुकी की तृप्त कहता ॥ ५ । कीर में तरे मांस की। पहाड़ी पर रक्ख़ुंशा श्रीर तराइयें। को तेरी डील से भर दूंगा॥ ई। ग्रीर जिस देश मे तु तैरता है उस की पहाड़ी तक तेरे लीहू से सींट्रंगा थीर उस की नाले तुक्त से भर जारंगे॥ ७। श्रीर विष समय में तुमें मलिन कहेगा उस ममय में आकाश की डीपूंगा कार तारी की धुन्धला कर दूंगा मूर्य की में बादल से क्रिपाजगा और चन्द्रमा अपना प्रकाश न देशा ॥ ८। प्राकाश से जितनी प्रकाशमान ज्योतियां हैं श्रय की मे तेरे कारण धुन्धला कर ट्टंगा खीर तेरे देश में खंधकार कर दूंगा प्रमु यदीया

१९। प्रभु यहीवा यों कहता है कि बाबेल् के राजा की तलबार तुभ पर चलेगी ॥ १२ । में तेरी मीइ भाड की रेसे शूरवीरों की तलवारे के द्वारा गिरा-क्या की सब के सब क्रातियों में भयानक हैं सीर वे मित्र के घमण्ड का ताड़ी थे। उस की सारी भीड़ भाइ का चत्यानाथ देगा।। १३। श्रीर में उस के सब पशुणों के। उस के बहुतेरे जलाश्यों के तीर पर से नाश कदंगा श्रीर घे आगे की न ती मनुष्य के पांच हे चौर न पशु के खुरों से ग्रद से किये चारंगे॥ १४। तब में उन का जल निर्मल कर दूंगा थार उन की नदियां सेल की नाई बदेंगी प्रमु यदेशवा की यही वाकी है ॥ १५ । जब मैं मिस देश को उबार ही उबार कर दूंगा खीर जिस से वह भापूर है इस से कूका कर दूता खीर उस के सब रहनेहारीं का मार्देगा तब वे जान लेंगे कि मै यहावा हूं॥ १६। लोगों के विलाप करने के लिये विलाप का गीत यही है जाति जाति की स्त्रियां इसे गाएंगी भिस्य थार उस की सारी भीड भार के विषय वे यही विलापगीत गाएँगी प्रमु यदावा की यही वाशी है ॥

qo । फिर बारहवें बरस के उसी महीने के पन्द्रदर्ध दिन की यद्दीवा का यद वचन मेरे पास पहुंचा कि. १८। दे मनुष्य के सन्ताम मिस की भोड़ भाड़ के लिये चाय दाय कर थीर इस की प्रतापी जातियां की खेटियों समेत कवर में गड़े हुस्रो के पास सम्रो-लेक में उतार ॥ १९ । तू किस से मने। घर है तू उत्तरकर खतनादीनों को सेंग खिटाया जार ॥ २०। तलबार से मारे हुखो के बीच वे गिरींगे उन के य(१) मूल में चस।

पास अधीलोक में उतर गये अर्थात् वे ले। उस की | की यही वाशी है। १। अब में तेरे विनाश का समाचार जाति जाति में छीर तेरे धनजाने देशो में फैलाऊंगा तब बहे बहे देशों के लोगों के मन में रिस उपनासंगा॥ १०। बीरि में बहुत सी सातियों की तरे कारण चिस्मित कर दूंगा छोर खब मे उन को राजाका को साम्दने अपनी तलवार भांजा तब तरे कारण उन की चय रीएं खड़े ही आएंगी बीर तेरे गिरने के दिन वे अपने अपने प्राय के लिये इस चया कांपसे रहेगे।

<sup>(</sup>१) मूल में चन की निद्या की मेली।

श्रासीर उस से श्रीर इस के सदायकों से श्रधोलेक में से बात करेगे वहां वे खतनाहीन लेगा सलवार से मारे जाकर चतरे पड़े है। २२। यहां सारी मण्डली समेत बाज्यूर् भी है उस की कबरे उस की चारी छोर हैं सब को सब तलबार से मारे जाकर गिरे हैं।। २३। उस की कबरे गहदे के कीनी में वनी हुई हैं थ्रीर उस की कबर की चारी। थ्रीर उस की मयहरी है, वे सब के सब की सीवनलेक में भय चयदाते थे थव तलवार से मारे आकर पहे दुर दें॥ २८। घटा ग्लास् दै थीर उस की कठर की चारी खेर उस की सारी भीड़ भार है वे सब की स्व तलवार से मारे जाकर गिरे हैं वे खतना-दीन अधीलीक में उतर गये दे वे जीवनलीक मे भय उपचाते थे पर जब कबर में थाँर थार गड़े हुओं के संग उन के सुद पर सियाही काई हुई है ॥ अ। सारी भी ए भाइ समेत उस की मारे हुयों के बीच सेंब मिली उस की कवरें उस की चारों। ग्रोर यहीं है सवाकी सब खतनाहीन तलबार से मारे गये उन्दें। ने जीवनसाक में ता भय उपजाया या पर खब कबर में खीर चौर गाई हुओ के स्मा उन के मुख पर चियाची छाई हुई है छै।र वह मारे हुयों के घीच रक्या गया है। व्हा सारी मोरं भाइ समेतः में शेव् थीर तूवल् हैं उन की कवरें एन की वारों ग्रीर हैं सब के सब खतना हीन तलबार बे मारे गये वे तो जीवनलोक में भय उपजाते चे ॥ २०। व्या वे उन गिरे हुए खतनाहीन ग्रायीरी के संग पड़े न रहेंगे जा अपने छपने युद्ध यो द्रीचयार लिये दुर अधीलोक में उतर गये दें और वहां उन की तलवारे उन के चिरों के नीचे ख्वा हुई है ग्रीर चन की प्रधान की काम चन की चहियों में व्यापि है क्योंकि कीवनलेंकि में उन में शूरवीरी की भी भय ष्ठपनता या ॥ ३८ । से खतनातीनी के सम संमा

लिये सलवार ची ठलराई गई है से मिस की सारी तलवार से मारे हुओं के संग वहीं रक्खे हैं, गढ़ है भीड़ भाड समेत घसीट ले साखा। २१। सामधी में शड़े हुए खतनातीन लोगों के संग वे भी पड़े रहेगे ॥ ३०। घटां उत्तर दिशा के सारे प्रधान और सारे सीदोनी है मारे हुआं के संग वे मी उतर गये चन्देरं ने श्रमने प्राक्रम से भय उपकाया था पर स्रय वे लिक्कत पुर कीर तलवार से श्रीर ग्रीर मारे दुखी के संग हो भी खतनाहीन पड़े हुए है छीर कबर में थ्रीर थीर ग्रहे हुयो के छंग उन के मुंह पर भी सियारी क्वाई दुई है ॥ ३९। इन की देखकर फिरीन अपनी चारी भीड भाइ के विषय शांति पाएगा और फिरीन थीर इस की सारी सेना तलवार से मारी गई है प्रमु यद्राचा की यद्यी वाशी दे॥ इर। क्येंकि मै में उस के कारण जीवन के लेका में भया उपजाया है ग्रीर वह सारी भीड़ भार समेत तलवार से श्रीर ग्रीर मारे हुन्नी के का सतनाहीना के बीच लिटाया जाएगाः प्रमु पदावा कीः यही वासी पै ॥

३३. फिर यदीया का यह वचन मेरे पास, पहुंचा कि, का हे मनुष्य के सन्तान अपने लोगों से कर कि जब में किसी देशा पर तलवार चलाने लग्नु थीर इस देश के लेशा व्यपने किसी की पहन्त्रा करके उद्दराएं, ३। तव यदि वर यह देखका कि इस देश पर तलवार चला चाइती है नर्रासंगा फूंककर लागों की जिता दे. ४। सा जो कोई नरस्मि का भव्द सुनने पर नः चेत जार थार तलवार के चलने से वह मर जार उस की ख़न उसी के चिर पहुंगा ॥ ५। उस में नर सिंगे का शब्द ते। सुना पर चेतान गया से। सस का ख़न उसी की लगेगा पर यदि वह चेता चाता ती अपना प्राय यचा लेता॥ ६। श्रीर यदि पद्दत्रा यह देखने पर कि तलवार चला चाहती है नरिमाा फूंककर नागों की चिता न दे थीर तब तलवार के चलने से उन में से को ई मर जाए ते। घट ती अपने अधर्मा में फंसा दुया मर जाएगा पर उस के। खून का सेखा मंग होदार तू भी तलवार से मारे हुन्नी के संग पहा में पहरु ही से लूंगा॥ 0। से है सतुष्य के सन्तान रहेगा॥ २९। वहां ग्यास श्रीर उस की राजा श्रीर में ने तुसी इसारल की घराने का पहनश्रा ठदरा चम की सारे प्रधान हैं की पराक्रमी होने पर सी ∫दिया है से तू मेरे मुंद से वचन सुना सुनकर मेरी

को मार्ग के विषय न चितार से। वह दुष्ट स्रपने प्रधर्म में अंशा हुया मरेगा पर उस के खून का लेखा में तुकी से लूंगा ॥ ९। पर यदि तू दुष्ट की सस के मार्ग के विषय सिताए कि आपने मार्ग से फिर चार थैर घर थपने मार्ग से न फिर चार ता घद ती अपने अधर्म में कसा हुआ। मरेगा पर तु खपना प्राय वचा लेगा ॥

१०। फिर हे सनुष्य के सन्तान इसारल् के घराने से यह कह कि तुम लेगा कहते हो कि हमारे ग्राप-राधी थार पापे। का भार दमारे कपर लदा हुखा है इस उस के कारण गलते जाते है इस सीते कैसे रहें ॥ १९ । की तू उन से यद कर प्रभु यहाया की दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीता रहे हे इसारल के घराने तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर बाखी तुम क्या सर जायो ॥ १२। थार दे मनुष्य के चन्तान -श्रवने लोगो से यह कह कि जिस दिन धर्मी जन खपराध करे उस दिन वह खपने धर्म के कारण न वचेगा ग्रीर,दुष्ट की दुष्टता ना है निस दिन वट उस से फिर जाएँ उस के कारण बद न गिर जाएगा फिर धर्मी जन जय यद पाय करे तथ थपने धर्म के कारण जीता न रहेगा॥ १३। जब मै धर्मी से कट्ट कि तू निष्चय जीता रघेगा धीर बद्द छपने धर्म पर भरामा करके सुटिल काम करने लगे तव चस की धर्मा की कामी में से किसी का स्मरण न किया 'जाण्या जा कुटिल काम उस ने किये दी उन्दों में फसा हुआ यह मरेगा॥ 98। फिर जब में दुष्ट से कह कि तू निश्चय सरेगा श्रीर वह श्रपने पाप से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, १५। अर्थात् यदि दुष्ट जन यंधक फीर देने अपनी लूटी दुई यस्तुणं भर देने श्रीर विना कुटिल यद न मरेगा निश्चय जीता रहेगा॥ १६। जितने यह न भरेगा निश्चय जिता रहेगा॥ १६। जितने (१) गून में तुन कहते है। कि। याप उस ने किये हैं। उन में से-किसी का स्मरण न (१) गून में हाय। हैं

खोर से उन्दे चिता दे॥ ८। जब में दुष्ट से कहू कि किया जाएगा उस ने न्याय और धर्म के काम से दुष्ट तू निश्चय मरेगा तब यदि तू दुष्ट को उस किये बह निश्चय खीता हो रहेगा॥ ५० ॥ तै। भी तेरे लेगा कहते हैं कि प्रमुक्षी चाल ठीक नहीं। पर उन्दीं की चाल ठीक नहीं । १८। जब धर्मी व्यपने धर्मा से फिरकर कुटिल काम करने लगे तव उन में फसा दुखा वह मर जारगा॥ १९। थीर जव दुष्ट अपनी दुष्टता से पित्रकर न्याय श्रीर धर्मा के काम करने लगे तय घट उन के कारण जीता दिशा॥ २०। तीभी तुम कहते ही कि श्रम की चाल ठीक नहीं है इशारल के घराने में तुम्हारा न्याय रक रक जन की चाल ही के अनुसार क्रकां॥

२१। फिर इसारी वन्धुवाई के न्यारहर्वे घरस को दस्त्रीं महीने को पांचले दिन की। एक जन जी। यनग्रलेस् से भागकर वच गया या सा मेरे पास यह वार्यो है कि मेरे जीवन की सेंह मै दुष्ट के आकर कहने लगा नगर ले लिया गया ॥ २२ । उस सरने में कुछ भी प्रभन्न नहीं देशता पर इस से कि भागे दुए के जाने से पहिले सीम की यदीवा की शक्ति मुक्त पर दुई घी श्रीर भार लें अर्थात् उस मनुष्य के माने सें। उस ने मेरा मुंद खोल दिया, सा मेरा मुद्द खुला दी रद्दा श्रीर मैं फिर चुप न रहा॥ २३। तय यरोवा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २४। दे मनुष्य के चतान दखारल् की भूमि के चन रायडहरीं के रहनेहारे यह कहते हैं कि इद्रा-चीम् एक ची था ताभी देश का श्राधिकारी चुला पर एम लेगा बहुत से है और देश हमारे ही अधिकार में दिया गया॥ २५। इस कारण तू उन से कर प्रभु यद्दाया यें करता है 'कि तुम लोग ता नाव लेाडू समेत खाते और खपनी मूरता की स्रोर हृष्टि करते थार यून करते हा फिर क्या तुम उस देश के श्राधिकारों रहने पास्रोगे ॥ ३६ । तुमा ती वापनी अपनी तलवार पर भरोसा करते श्रीर विनीने काम करते और श्रपने अपने पड़ोसी की स्त्री का श्रणुह करते है। फिर क्या सुम उस देश के श्रीधकारी रहने पाषीागे॥ २०। तू उन से यह कह कि प्रमु यदीवाया कहता है कि मेरे जीवन की सेंद काम किये जीवनदायम विधियो पर चलने लगे तो निःसंदेष्ठ हो। लोग खग्डहरीं में रहते हैं से तल-

बार से तिरी थार का खुले मैटान में रहता है उसे । में जीवजन्तुओं का खाहार कर दूंगा खार का गढ़ों श्रीर गुफायों में रहते है से मरों से मरेगे।। २८। और में उस देश की स्नाह ही स्नाह कर दूगा थीर उस का अपने घल का घमगड जाता रहेगा श्रीर इसारल के पहाल रेसे उसहेंगे कि उन पर द्येकर कोई न चलेगा। २९। से जब मै उन लेगो। के किये हुए सब घिनै।ने कामी के कारण उस देश की उनाह ही उनाह कर दूगा तब वे जान लेगे कि से यदीवा हू॥ ३०। और दे मनुष्य के संतान तिरे लेगा भीतों के पास थीर घरी के द्वारी से तिरे विषय बाते करते और एक दूधरे से कछते है कि श्राखी मुना ता यद्दावा की थार से कीन सा वचन निक्रलता है। ३९। वे प्रजा की नाई तेरे पास आते श्रीर मेरी प्रजा वनकर तेरे साम्हने वैठ-कार तेरे अचन सुमते हैं पर बह उन पर चलते नहीं सुद से तो वे बदुत प्रेम दिखाते है पर उन का मन सालच ही में लगा रहता है ॥ ३२ । ग्रीर तू उन के लेखे मीठे गानेदारे थार बच्छे यजानेदारे का प्रेम-वाला गीत सा ठहरा है वे तेरे वचन सुनते ते। है पर उन पर चलते नहीं ॥ ३३ । पर जब पर वात घटेगी, वर घटनेवाली ते। है, तव वे जान लेंगे कि हमारे घोष एक नवी सावा या ॥

३४ फिर यदीया का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य के भंतान इसारस् के चरवादी के विकष्ठ मयूवत करके **उन चरवाहीं से कद कि प्रमु यदाया यो**ं कहता दै द्याय द्रसारल् के चरवादीं पर की प्रापने प्रापने पेट भरते हैं क्या चरवाही की मेह सकरियों का पेट न भरना चाहिये ॥३। तुम लेगा चर्ची खाते ऊन पहिनते थीर मेटि मोटे पशुश्री को काटते है। थीर भेड बकारेयों की तुम नहीं चराते ॥ ८। न ते। तुम ने बीमारी की बलवान किया न रीमियी की चंगा किया हा धायली के चाया की खांधा न निकाली

वे चरवारे के न दोने के कारण तितर वितर हुई श्रीर सब बनैले पशुश्री का खादार दे। गई वे तितर वितर हुई है। ६। मेरी भेड वक्तरियां सारे पहाड़ी थ्रीर अंवे अंवे टीलें। पर भटकती घों मेरी भेड़ वकरियां सारी पृथियो के जपर तितर वितर हुई थीर उन की नती कीई सुधि लेता थान कोई उन के। द्रंडता था॥ ७ इस कारण दे चरवादी यहे।या का यचन सुने। ॥ ८ । प्रमु यदे। या की यह वासी है कि मेरे जीवन की सींह मेरी भेड़ वक्तरियां जी लुट उन्हें थीर मेरी भेड वकरियां जी चरवारे के न दाने के कारण स्य वनैले पशुत्रीं का साधार दे। अर्ध थार मेरे चरवाधां ने का मेरी मेडू वकरिया की मुधि नहीं जिर्द थ्रीर मेरी भेड़ वक्तियों का पेठ नही खपना धी अपना पेट मरा, १। इस कारक है चरधाहै। यदे।वा का घचन मुने। ॥ ९०। प्रमु यहे।वा ये। कहता है कि सुने। में चरवाहां के विक्त हूं श्रीर उन से श्रपनी में ड बर्कारेयों का लेखा लूगा और उन की उन्दे फिर चराने न दूंशा से। वे फिर श्रवना श्रवना पेट भरने न पारंगी बग्नोंकि मै लपनी भेड़ वक्तरियाँ उन के मुद्द से लुहा जंगा कि वे आगो के। उन का क्षाद्वार न दे। ॥ १९ । क्षीर प्रमु यदे। वा यां कएता दे कि सुना में आप ही अधनी भेड वक्तियों की सुधि हूंगा ग्रीर उन्हें ठूंठुंगा ॥ १२। जैसे चरवाहा जय श्रपनी तितर वितर हुई भेड़ वकरिया के वीच हाता है तब बापने मुग्रह की घटारता है वैसे ही मै भी प्रापनी भेड य करिया की बटोबंगा में उन्दे उन यद स्वानी में निकाल ले ग्राक्ता। कर्रा करों ये यादल श्रीर घेर ग्रम्धकार के दिन तिसर वितर ही गई ही ॥ १३ । खीर मे उन्दे देश देश के लेगो। में से निकालंगा और देश देश से एकट्टा कदंगा थीर उन्हीं की निज्ञ भूमि पर ले बाक्ता। बीर इसारल् के प्रशक्तें पर बीर नाली में ग्रीर उस देश के सब बसे हुए स्वानें। पर चराऊंगा ॥ १४। में उन्हें अच्छी खराई में चराजंगा कीर इसा-रल्को लंबे लंबे पहाड़ों पर उन की भेड़शाला मिलेगी बद्दां वे ग्रद्धी भेत्रशाला में बैठा करेंगी हुई की भीर लाये न खीर्ड हुई की खीजा पर तुम बीर इस्राएल के पहाडी पर उत्तम से उत्तम सराई ने बल कीर व्यवस्ती से वाधिकार चलाया है ॥ ५। विरेशी ॥ १५। में व्याप ही व्यवनी भेड़ बर्कारेपी का

₹85

सरवाहा हूंगा सीर में आप हो उन्हें वैठातंगा प्रमु भूमें अपनी उपक्ष उपकारगी थार वे अपने देश में यहांवा की यही वाशी है। १६। मैं खोई हुई का निष्ठर रहेगे। जब में उन के जूर का तोडकर ट्रंट्रंगा थार निकाली हुई का फेर लातंगा थार उन लेगा के हाथ में हुई तंगा जा उन में में वायल के पार बांधूंगा भार वीमार का बलवान कराते हैं तब वे जान लेगे कि में यहावा हूं॥ २६। करंगा थार का में हो बार के खेरा थार का कराते हैं तब वे जान लेगे कि में यहावा हूं॥ २६। करंगा थार का में हो की व्यवहारी न्याय में करंगा॥

१९। श्रीर दे मेरे सुबह तुम से प्रभु यहावा येा कहता है कि सुना में मेंड भेड के बीच श्रीर मेड़ी ग्रीर यक्तरी के योच न्याय करता हू। १८। अच्छी चराई चर लेनी का तुम्हें रेडी क्रोटी बात जान पहती है कि तुम जेय चराई की व्यपने पावी के रीटते हा और निर्मल क्षल पी लेना वया तुम्हें ऐसी क्रोटी यात जान पहती है कि तुम ग्रेय जल की ग्रपने पांधां से गदला करते है। ॥ १८ । थै।र मेरी भेड़ बक्तरियों की सुन्हारे पांछी के रैंदि हुए की घरना थीर सुन्दारे पांची के शटले किये दूर की पीना पड़ता है ॥ २०। इस कारण प्रमु यद्दीवा उन से यो कहता है कि धुना में बाप में। टो बीर दुवली भेड 'खर्जारयों के बीच न्याय कदंगा ॥ २१ । सुम जी सब बीमारी की पांचर बीर कन्धे से यहां तक ककेलते चौर धींग से यदां तक मारते हा कि वे तितर विसर हो जाती है, २२। इस स्नारत में अपनी भेड़ ब्रज़रियों की हुड़ाऊँगा थीर वे फिर न लुटेंगी थीर ने भेड भेड़ के बोच थार बकरी बकरी के बीच न्याय करंगा ॥ =३ । धार में उन पर ऐसा एक चरवादा ठदराइंगा हो उन की चरवाही करेगा वह मेरा दास दासद दे। गा यही उन की चराण्या थीर वर्ष चन का घरवाटा होगा ॥ २८ । थै।र मे यहावा चन का परमेश्वर ठप्टबंगा बीर मेरा दास दासद उन के र्याच प्रधान देशा मुक्त यहावा ही ने यह कहा है। २७। थीर मै उन के साथ शांति की वाचा वांधूंगा थीर दुष्ट जन्तुओं की देश में म रहने ट्रंगा से वे र्जंगल में निष्टर रहेगे थीर यन से सेर्पेंगे॥ २६। थीर में उन्दें थीर प्रधनी प्रहाडी के स्नास पास के स्याने। को श्राशीय का कारक कर दूंशा श्रीर मेट का ठीक समय में वरसाया क्षत्रा भार बाशीयों की यया द्वारों। २०। श्रीर मैदान के युक्त फर्लेरी श्रीर

भूमि अपनी उपस उपसीरगी थ्रीर व अपने देश में निहर रहेगे। जब मै उन के कूर की तोडकर उन लेगों के हाथ के हुड़ाजंगा जी उन के बेवा कराते हैं तब वे जान लेगे कि मै यहावा हू ॥ २६। थ्रीर वे फिर जाति जाति के न लूंटे बारंगे थ्रीर न वनेले पशु उन्हें फाड खारंगे वे निहर रहेंगे थ्रीर उन की कोई न हरारगा ॥ २९। थ्रीर मै बड़े नाम के लिये रेथे पेढ़ उपजाजंगा कि वे देश में फिर मूटों न भरेगे थ्रीर न जाति जाति के लेगा फिर उन की निन्दा करेगे ॥ ३०। थ्रीर वे जानेंगे कि हमारा परमेख्वर यहावा हमारे संग है थ्रीर हम जी इसारा परमेख्वर यहावा हमारे संग है थ्रीर हम जी इसारा एस्पेख्वर यहावा हमारे संग है थ्रीर हम जी इसारा परमेख्वर यहावा हमारे की उन की प्रजा है मुक्त प्रमु यहावा की यही वाणी है ॥ ३९। तुम तो मेरी भेड़ वक्तियों मेरी चराई की भेड़ वक्तियों है। तुम तो मनुष्य हो थ्रीर मै तुम्हारा परमेख्वर हू प्रमु यहावा की यही वाणी है ॥

३५. किर यहीया का यह बचन मेरे पास पहुंचा कि, २। हे मनुष्य को छतान प्रयना मुख सेईर् पदाङ की खोर करके उसके विक्त नव्यवतं कर १३। श्रीर उस से कर प्रमु यदेशवा यें। कहता है कि है सेईर् प्रहाह में तेरे विस्तृ ष्ट्र थीर अपना दाथ तेरे विस्तृ वकाकर तुमे **उज्ञार ही उजार कर दूंगा ॥ ४। में तेरे नगरों की** खरहर कर दूंगा थीर तू चलाड़ हा जाएगा तब तु जान लेगा कि मै यदीवा हु॥ ५। इस कारण क तु इसार्यलिया से युग युग की शत्रुता रखता था थीर उन की विपत्ति को समय कब अधर्मा के अंत का समय पहुंचा तब उन्हें तलवार से मारे जाने की दे दिया, ६। इस कारण तुमे प्रमु यदे। या की यह बाखी है कि मेरे जीवन को सेाह खून किये जाने के लिये सुके मे तैयार करंगा ख़न तेरा पोका करेगा सू ती ख़न से न घिनाता था इस कारण ख़न तेरा पीका करेगा ॥ ७। इस रीति में सेईर् पटाड़ की ववाड़ ही वजाड़ कर दूगा थार का वस मे याता

<sup>(</sup>१) मूल में तलवार के हावा पर शेष दिया।

त्तराइयों श्रीर सब नाला में तलबार से मारे हुए गिरोगे ॥ ९। में तुमी युग युग की लिये उदाइ कर द्गा थार तेरे नगर न वर्षंगे थार तुम जान लागे ाका में यद्यावा हू॥ १०। तूने ती कहा है कि ये दोनी जातिया ख्रीर ये दोनी देश मेरे दोंगे ख्रीर दम ची उन के स्वामी द्वागे तीभी यदीवा वहा वना रहा, १९। इस कारण प्रमु यद्दीया की यह वाणी है कि मेरे जीवन की सीव तेरे काप के अनुसार खैार का जलजलाइट तू ने उन पर अपने बैर के कारण किई है उस के अनुसार में वर्ताव कर्दगा स्रीर जब से तेरा न्याय करुगा तय अपने की उन मे प्रगट करुंगा। १०। ग्रीर तू जानेगा कि मुक्त यदावा तेरी सन्न तिरस्कार की बाते सुनी है जा तू ने इसाएल के पहाडों के विषय कहा है कि वे तो उजड़ गये वे इम दी की दिये गये दै कि दम उन्हें खा डालें तुम ने श्रपने मुद्द से मेरे चिक्त बढ़ाई मारी खार मेरे विक्रह बहुत बात कची टै इसे में ने सुना है। पष्ठ। प्रभु यदीवाया कहता है कि जय पृचियी भर में ग्रानन्द देशा तथ में तुक्ते उजार कश्या ॥ १५। तूती इसारल्की घराने के निका भाग के उजड जाने को कारण आनिन्दित दुआ श्रीर मे ती तुक स वैसा ही कवा। दे सेईर् पहाड हे एदोम् के सारे देश सू उजाड दो जारमा थीर वे जान लेगे गैफ म यदीया द्र ॥

आह वे इसारल् के पहाड़े। यहावा का खंदन सुने। ॥ २। प्रमु यद्येषा या कहता दै कि ग्रमु ने ता तुम्हारे

जाता है उस को में नाश करता ॥ ८। श्रीर में |साधारत लेता को सुन्दारी निन्दा करते हैं, ४। इस चस के प्रदाहीं की मारे दुखीं से भर दूता तेरे टीलें। कारण है इसारल के प्रदाही प्रमु प्रदेश्या का स्वत युना प्रमु यद्दावा तुम से ये। कहता है खर्थात परासे। थीर पराहियों से बीर मालें बीर तराइयों थीर उजडे हुए खगडदरों श्रीर निर्जन नगरी से की चारी श्रीर की वर्ची दुई जातियों से लुट गये खीर उन के दंसने के कारमा है। जाये, धा प्रभु यदीचा या कहता है कि निश्चय में ने अधनी जलन की आग स बची हुई जातिया के थीर सारे रदीम् के विरुद्ध करा है जिन्ही ने खपने मन के पूरे ज्ञानन्द और ज्ञाभिमान से मेरे देश को अपने अधिकार में करने के लिये उद्दराया चै चद पराया दि। कर लूटा लाग ॥ ई। इस कारता इसाग्ल के देश के विषय नवूबत करके प्रधादी पदाहिया नातो बार तराइया से कद कि प्रभु यदावा या प्राथता है कि सुना तुम ने तो चातिये। को निन्दा सही हैं दसकारण में अपूर्ना बढ़ी जलरालाएट से बाला ष्ट्र॥ छ। यो प्रभु यदीचा यो फदता है कि में ने यद किरोरेया द्याई हैं कि नि सन्देश सुम्हारी खारी ख्रार जा जातियां दें उन की अपनी निन्दा-आप सहनी पहेंगी ॥ ८। थीर दे इसाएल् के पदाशे तुम पर डालियां पनर्फेगी और उन के फल मेरी प्रचा दगाण्ल् के लियं सर्रोरी क्योंकि उस का संद ख्राना निकट है॥ ९। ग्रीर सुना से सुम्हारे पद्म का हूं खीर सुम्हारी श्रीर कृपाट्टिष्ट करता श्रीर तुम जाते द्यीपे जास्रीती ॥

१०। थीर मे तुम पर बतुत मनुष्या अर्थात् द्वराग्ल् के सारे घराने की वसाजगा थार नगर फिर वसाये थीर खब्डपर फिर व्यनाये जाएंगे॥ १९। श्रीर मे र्दि पित्र दे मनुष्य के सन्तान तू दकारल तुम पर मनुष्य छीर प्रश् दोनो की बहुत कर दूगा खीर के पहाड़ों से नवूबत करके वे वहाँगे खीर फूर्ल फत्तेगे खीर में तुम की प्राचीन काल की नाई वशक्ता सार सारम से श्रीधक तुम्दारी मलाई कर्गा श्रीर तुम बान लेगी विषय कहा है कि बाहा प्राचीन काल के उन्ने स्थान कि में यहावा हूं। १२। क्रीर में ऐसा कस्मा कि श्रव इसारे यधिकार में था गये॥ ३। इस कारस मनुष्य थर्षात् मेरी प्रका इसारल् तुम पर चले मञ्जूबत करके कह कि प्रभु यदीवा ये। कहता है कि फिरेगी फीर व तुम्हारे स्वामी होंगे कार तुम उन खोगों न को तुम्हें बजाहा थार चारी थोर से तुम्हे जा निज भाग होगे थे।र वे फिर तुम्हारे जारण निगल लिया कि तुम बची हुई जातियों का क्रांध- निर्वण न हा जाएंगी ॥ पइ। प्रमु यहावा यों क्रहता कार हा जाखो कीर लुतरे जो सुम्हारी चर्चा भीर (३) मूल में में ने माय उठाया है। 'ह

े , ६तें

मनुष्यों का खाने हारा है श्रीर अपने पर वसी हुई जाति निर्वेश कर देता है, १८। इस कारण त्राफिर मनुष्यों के। न खारगा थार न यपने पर वसी हुई नाति निर्क्षण करेगा प्रसु यहोचा की यही वासी है ॥ ९५। थीर में फिर तेरी निन्दा जाति जाति के लोगों से न मुनवाजंगा थीर तुमे जाति जाति की थीर से नामधराई फिर सहनी न पड़ेगी थार तु अपने पर घसी हुई जाति की फिर ठीकर न खिलाएंगा प्रमु पहावा की यही वाकी है।

ं १ई। फिर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि, १० । है मनुष्य के चन्तान बब इसारल् का घराना अपने देश मे रहता था तब वे उस की अपनी चाल चलन थैं।र कामा के द्वारा खश्ह करते ये उन की चाल चलन मुक्ते ऋतुमतो की अशुद्धता सी जान पड़ती थी॥ १८। से बे खून उन्हों ने देश में किया या थै।र देश की अपनी मूरतों के द्वारा थशुह किया या इस की कारण में ने उन पर अपनी जनसनाइट महकाई<sup>६</sup>, १९ । श्रीर<sup>े</sup>में ने उन्दे सार्ति चाति में तितर बितर किया थीर वे देश देश मे कितरा गये मैं ने उन की चाल चलन श्रीर कामे। के खनुसार उन की दयह दिया॥ २०। खीर जब वे चन जीतियों से जिन में पहुचाये राये पहुच राये तक मेरे पांचन नाम की प्रपाचित्र ठहराया क्योंकि लेगा उन के । वयय कहने लगे ये यहावा की प्रका हैं पर भंव उस की देश से निकाले गये है ॥ २९। पर मै ने श्रापने पवित्र नाम की सुधि किई किंमे इसाएल के घराने ने उन जातिया के बीच अपवित्र ठहराया बहां ये गये थे ॥ २०। इस कारण तू इस्रारल् की घराने से कद प्रभु यदीवा यें। कदता है कि ह इसारल् के घराने में इस की तुम्हारे निमित्त नहीं पर श्रपने पवित्र नाम के निमित्त करता हू जिसे तुम ने उन जातियों में अपवित्र ठएराया जदा तुम गये घे॥ २३ । थीर में अपने बडे नाम की पवित्र ठदराजंगा बेा जातियों मे श्रयीवत्र ठदराया गया'

है कि लेंगा को तुम से कहा करते है कि तू तो किसे तुम ने उन के बीच श्रापित्र किया थीर जब मे उन की दृष्टि में तुम्हारे वीच पवित्र ठइसंगा तब वे जातियां जान लेंगी कि मै यदीवा हू प्रभु यदेश्या की यही वागी है।। >8। मै तुम की जातिया में से ले लुंगा थ्रीर देशो में से एकट्टा करूंगा थीर तुम को तुम्हारे निज देश में पहुचा दूंगा॥ २५ । श्रीर मै तुम पर शुद्ध जल किस्कूंगा थीर तुम शुद्ध हो जायोगों में तुम की तुम्हारी खारी अध्रुद्धता श्रीर मुरतों से शृद्ध कर्ष्यार ॥ २६ । थ्रीर मे तुम की नया मन दूंगा श्रीर तुम्हारे भीतर नया श्रात्मा उप-क्षाक्षंगा थ्रीर तुम्हारी देह में से पत्थर का घृदय निकालकर तुमको मांच का घृदय दूंगा॥ २०। श्रीर मै खपंना बात्मा तुम्दारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधिया पर चलारी श्रीर मेरे नियमी को मानकर उन के अनुसार करोगे। २८। ग्रीर तुम चस देश में जो में ने तुम्हारे पितरीं की दिया या वसेती थैर मेरी प्रजा ठहराती थैर मे तुम्हारा परमेश्वर ठइस्ंगा ॥ २९ । श्रीर मे तुम को तुम्हारी सारी अणुहता से छुहा जंगा श्रीर अन उपन्ने की थाचा देकर उसे बढ़ाक्सा थ्रीर तुम्हारे बीच श्रकाल न डालुगा॥ ३०। थीर में वृत्तों के फल थीर खेत की उपन वढा जंगा कि नातिया में सकाल के कारण तुम्दारी नामधरार्दे फिरंन द्वागी 🛭 ३९ । तब तुम र्णपनी बुरी चाल चलन थ्रीर अपने कामा का जा अच्छे नहीं थे स्मरण करके अपने अधर्म थीर घिनीने कामी के कारण अपने अपने से घिन खात्रीगी॥ इर । प्रमु यहावा की यह वाशी है कि तुम जान ला कि मै रा का तुम्हारे निमित्त नहीं करता है इसा-रल्को घराने खंपनी चाल चलन के विषय लजास्रो थीर तुम्हारा मुख काला हो जार ॥ ३३। प्रभु यहीवा यों कहता है कि जब मै तुम की तुम्हारे सब श्रधमी के कामी से शुद्ध कर्यगा तय तुम्हारे नगरा की वसाजंगा थीर तुम्हारे खरडटर फिर वनाये जारंगे॥ **३८ । थ्रीर तुम्हारा देश जो सब याने जानेहारीं के** साम्दनेः चर्चाड हैं सा चलाड देने की चन्ती जीता द्याया जारगा'॥ ३५। श्रीर लोग कहा करेंगे यह (१) नूस में धरेली।(२) नूल में दस पर में ने दया किई है। दिशा ले। उलाइ, या से। सदेन् की वारी सा है। ग्रामा

काये गये थे से ग्राक्वाले हुए श्रीर खसाये गये हैं। ३६। तम की सातिया तुम्हारे श्रास पास घर्ची रहेगी रो। जान लेंग। कि मुक्त यदावा ने ठाये दुए की फिर बनाया थीर उजाह में रेप रेपों है मुभ यहावा घी ने यह कहा थार कदंगा भी ॥

३७। प्रमु यहाचा या कहता है कि मेरी विनती प्रचाएल के घराने से फिर किई खाएगी कि मै चन को लिये यह कब अर्थात् में उन मे मनुत्यों की शिनती भेड़ ब्रक्तांरयों की नाई बढ़ाक्सा॥ ३८। बैसे पवित्र वनवा की भेड़ खकरियां बर्धात् नियत पर्वी के समय यदशलेम में को भेड वकरियां कानिनित हाती हैं धैसे द्वी जा नगर खब खयसदर है से चननिनत मनुष्यों के कुण्डों से मर खाएंगे तथ ये खान लेंगे कि मे यद्वीवा द्व

३७. यहाता की ग्रांति मुक्त पर छुई बात्मा समवाकर बाहर से ग्रया थैर सुके तराई के

बीच खड़ा कर दिया थीर तराई हड़िया से भरी हुई थी। २। तब एस ने मुक्ते एन के कपर चारी कोर घुमाया क्रीर तराई की तद पर बहुत ही इड्डियां को कीर वे बहुत सूखी की ॥ ३। तब एउ ने सुभा से पूछा हे मनुष्य के सन्तान क्या में चित्रुयां स्त्री सकती में ने कदा देपमु यदीवातू ही जानता है। ४। तब उस ने मुक्त से कहा इन दक्षियों से नव्रवत करके कड चे पूर्वी दहिया परीवा का यवन सुना ॥ ५। प्रभु यद्यावा सुम र रहिया से यो करता है कि सुने। में थाय तुम में सांस समवासंगा खार तुम को उठागी ॥ ई। थीर में तुम्दारे नर्वे उपवाकर मांस चढ़ासाा थीर तुम की चमडे से कांपूगा बीर तुम में सांस सम्वाकात और तुम जीकीशी कीर यह कान लेगो कि मै यदीया हू॥ । इस स्राचा के स्रतुसार में नव्वस्नत करने लगा स्रीर नव्यस्नत कर धी रहा था कि वास्ट खाई बीर मुईहे।स दुवा सीर वे रोहुयां एक ट्री दोकर एड्डी से पड्डी जुड गईं॥

श्रीर जी नगर खब्डस्र श्रीर स्वाड् दी गये थीर दिस्ता रहा कि सम के नर्स उपकी बीर मांस चका थीर वे जपर चमड़े से कंप गई पर उन में सास कुछ न घो ॥ ९। तब उस ने मुक्त से कड़ा है मनुष्य के सन्तान मांस से नव्ययत कर थीर सांस से नव्यात कारके कष्ट है साम प्रभु यहीवा थे। कदता है कि चारी दिशाओं से आकर इन घात किये हुयों में चल कि ये जी उठें॥ १०। उस की दस थाना के बनुषार में ने नयूथत किई तब सांस उन में था गई थार घे जीकर अपने अपने पांचा के चल खड़े दी गये खीर बहुत बड़ी सेना दी गई॥

> १९। फिर उस ने मुक्त से कदा दे मनुष्य के सन्तान ये छाड़िया इसारल के सारे घराने की उपना हैं वे तो करते है कि हमारी रुड़ियां वूस गई थीर धमारी पाणा जाती रही धम पूरी राति से कट चुके हैं।। १२। इस कारण नयूयत करके उन से कद प्रभु यदे।वा यें कहता है कि हे मेरी प्रजा के लेशी। युने। में तुम्हारी कवरे खोलकर तुम की उन से निकालुंगा थार दखारल् के देश में पहुंचा दुंगा॥ १३। के। जब में तुम्दारी कवरे खोईंगा थ्रीर तुम की उन से निकार्लुगा तथ से मेरी प्रवाक लेगी। तुम जान लेको कि मै यदीया हूं॥ १८। थीर मै तुम में अपना बास्मा समयाक्या थै।र तुम की थे। रो बीर तुम की तुम्हारे निज देश में घसाईगा तय तुम. ज्ञान ले। गो कि मुभ यदे। व्या ची ने यद कदा श्रीर किया दे यदेश्या की यही बाजी है।

१५। फिर यहे। वा का यद घवन मेरे पास पहुना कि, १६। दे मनुष्य के सतान एक सकडी सेकर उस पर लिख कि यहूदा की श्रीर उस के संगी इसार्गलेयां की तब दूसरी लक्षड़ी लेकर उस पर लिख कि प्रमुफ की अर्थात् रामेस् की श्रीर उसके संगी दसार-ालयां को लक्क हो।। १०। फिर उन सक हिया की। एक दूसरों से जोड़कर एक भी कर से कि वे तेरे भाष में एक दी लकड़ी यन साएं ॥ १८ । थीर जब तेरे लेखा तुक से पूर्क कि वया तू दर्मन यतारगा कि इन से सेरा वया क्रामियाय है, १९। तय उन से कदना प्रभु यदेखा यों कदता है कि सुना में यूषुफ की लक्षडी को को स्प्रेम के डाध में है सीर इसायल के की

<sup>ं (</sup>९) नूस में यहे।बाका हावा (२) मूस में, इन ।

गोत्र उस को सगी हैं उन को। ले यहूदा की लक्ष हो। से जाड़कर उस के साथ एक हो लकडी कर दूंगा बीर दोनों मेरे हाब में रक ही लकड़ी बनेगी ॥ २०। ग्रीर जिन सक्तियों पर तू ऐसा लिखेगा वे उन के साम्हने तेरे हाद्य में रहे ॥ २९ । श्रीर तू उन लेगों से कह प्रभु यहाद्या यें। कदता है कि सुना में इसारलियें। की चन चातिया में से लेकर जिन में वे चले गये हैं चारी थ्रीर से रकट्टा करूंगा सार उन के निस्न देश में पहुंचाजाा ॥ ३२ । शीर में उन को उस देश में अर्थात् इस्टरल् के प्रकाहो पर एक ही खाति कर दूंगा श्रीर चन सभी का रक ही राजा होगा और वे फिर हो न रहेंगे न फिर दे। राज्यों में कभी बंट जाएंगे। २३। श्रीर न वे फिर अपनी सूरतें श्रीर घिनीने कामें बा अपने किसी प्रकार के याप के द्वारा श्रवने की यशुद्ध करेगे थीर में उन की उन सव व्यस्तियों से चहां वे पाप करते ये निकालकर शुद्ध कारंगा और वे मेरी प्रजा द्वारी और में उन का परमेश्वर हुंगा । २४। श्रीर मेरा दास दासद उन का राजा दे। गा से उन-सभी का एक दी च्रधादा दे। गा भार वे मेरे नियमी पर चलेंगे शार मेरी विधियों को मानकर इन के अनुवार चर्तिगे॥ २५। श्रीर वे उन देश में रईंगे जिसे में ने अपने दास यासूव की। दिया था श्रीर जिस से तुम्दारे पुरखा रहते थे श्रीर वे छीर उन के बेटे पाते चदा हो उस में बसे रहेंगे श्रीर मेरा दास दासद सदा लीं उन का प्रधान रहेगा ॥ २६ । श्रीर में इन के साथ श्रांति को वाचा वाधूगा वह सदा की वाचा ठहरेगी श्रीर में उन्दे स्थान देकर शिनती में बढ़ाकशा थीर उन के बीच खपना पवित्रस्थान सदा बनाये रबख़ंगा ॥ ३७। चीर मेरे निघास का तबू उन के कपर तना रहेगा। थ्रीर में उन का परमेश्वर दूशा थ्रीर वे मेरी प्रजा देशो ॥ २८ । श्रीर सब मेरा पवित्रस्थान उन के बीच सदा के लिये रहेगा तक सब जातियां जान र्लेगी कि में यद्याया इसायल् का प्रीधत्र करने-द्यारा हूं॥

३८. फिर यहावा का यह वचन मेरे पास पहुचा कि, २। हे मनुष्य के संतान अपना मुख माग्रीग् देश की ग्रीग् की श्रीर कर-के जो रे। श् मेशेक् श्रीर तूबल्का प्रधान है उस के विष्टु नव्यत कर॥ ३। छी।र यह कह कि हे गीग् हे राश् मेशेक् चौर तूबल्के प्रधान प्रमु यहे। वा यी कहता है कि मुन में तेरे विष्ट्व हूं ॥ ४। श्रीर मे तुभी घुमा से आकंगा थीर तेरे खमड़ों में शांकड़े डालकर तुमी निकालूंगा और तेरी सारी सेना की अर्थात् घोडों सवारी की जे। सब के सब कवच पहिने दुर दोंगंरक बड़ी भीड़ की जी फरी श्रीर काल लिये हुए सब के सब तलवार चलानेहारे चींगो, थ। स्रीर उन की संग्र फारस् कूश् श्रीर पूत् की बी सब की सब काल लिये छै।र टीप लगाये वींगे ६। खीर ग्रीमर् खीर उस के सारे दलीं की खीर उत्तर दिशाको दूर दूर देशों के ते। गर्माके घराने थीर उस की सारे दलों की निकालूग तेरे सम खहुन चे देशे। के लेगा होंगे ॥ छ। चे। तू तैयार ही जातू थीर जितनी भीड़ें तेरे पास एकट्टी हैं। अपनी तैयारी करना छै।र तू उन का नाच वनना॥ ८। बहुत दिनों के बीते पर तेरी सुधि लिई चारगी थ्रीर ग्रन्त के वरके में तू उस देश में श्राएगा की तलवार के वश से कूटा हुआ होगा थीर जिस के निवासी वहुत सी जोतियों में से एकट्टे दोंगे सर्थात् तू दखाएल की पहाड़ों पर थाएगा जो निरन्तर उजाइ रहे हैं पर विश्वेश देश के लोगों के वश से छुटाये जाकर सब के सब निहर रहेगे ॥ ९ । ग्रीर तू चढ़ाई करेगा तू खांघी की नाई खारगा खीर अपने सारे दलें श्रीर बहुत देशे। के लेगों समेत मेघ के समान देश पर का सास्ता॥ १०। प्रभु यदे। या यां कहता है कि उस दिन तेरे मन में ऐसी रेसी बातें आरंगी कि तूरक दुरी पुक्ति निकालेगा, १९। खीर तू कहेगा कि मै विना ग्रहरपनाइ की गावीं की देश पर चढ़ाई करंगा में उन लेगों की

<sup>(</sup>१) मूल में जी। (२) मूल में वह।

,विना शहरपनाह थ्रीर विना वेंद्री थ्रीर पत्नी के वसे इर है, १२। जिस से में कीनकर लुटूं कि तू अपना ष्टाच उन खरहहरीं पर यठाए जी फिर खसाये गये थीर उन लोगो के विक्द्व फेरे जी जातियों में से रकट्टे हुए श्रीर पृथिषी के बीचे।बीर्च रहते हुए कीर थार थार सर्पात रखते है। १३। अवा थार ददान् के क्षेत्र खीर तर्शीश के व्यापारी अपने देश के चब नवान चिद्री समेत तुम से कदेगे क्या तू लूटने की बाता है क्या तू ने धन कीनने साना चौदी उठाने क्षेर थै।र थै।र संपत्ति से जाने थै।र बही लूट अपनी कर खेने का अपनी भीड एकट्टी किई है॥

98। इस कारण हे मनुष्य के सतान नयूदात करके गी।गू से कह प्रमु यहे।वा यो कहता है कि जिस समय मेरी प्रका दकारल निहर वसी रहेगी क्या सुने दस का समाचार न मिलेगा ॥ १५। थ्रीर तू उत्तर दिया के दूर दूर स्थाने। से अपने स्थान से आएशा तू थ्रीर तेरे साथ बहुत सी जातियों के लेगा की सब के सव घोड़ी पर चळे हुए दोगो श्रर्थात् एक घडी मीड़ खीर वलवन्त सेना॥ १६। छीर तूमेरी प्रका इसाएल् को देश पर रेसे चढ़ाई करेगा जैसे बादल भूमि पा का जाता है से हे गोग् अन्त के दिना में ऐसा ही दोगा कि मैं तुम्स से श्रापने देश पर इस लिये चढाई कराकता कि जय में जातियों के देखते तेरे द्वारा श्रमने की पवित्र ठहरा जंगा तव वे मुक्ते पहिचाने ॥ १७ । प्रमु यहीवा यें। कहता है कि क्या तू वही नही जिस की चर्चा में ने प्राचीन काल में अपने दासों के आर्थात् इचारल् के उन नवियों के द्वारा किई थी जा उन दिने में बरसें तक यह नयूवत करते गये कि यदीत्वा ग्रीग्रे से इकारतिया पर चढ़ाई करास्त्रा॥ १८। श्रीर जिस दिन दवारल् को देश पर गोग् चढ़ाई करेगा उसी दिन मेरी जलजलाहाट मेरे मुख में प्रगट हागी प्रमु यहाया की यही वासी है। १९ । श्रीर में ने जलजलाइट थ्रीर क्रोध की श्राग में कहा है कि निसन्देव स्स दिन इसाम्ल् के देश में वडा मुईहोल द्वागा, २०।

पास जालंगा का चैन से निहर रहते है की सब को सब शिर मेरे दर्शन से समुद्र की मकलियां श्रीर पाकाश को पन्नी थार मैदान को पशु थार मूमि पर जितने जीध-जन्त रेशते हैं और भूमि के जपर जितने मनुष्य रहते हैं से। सब काप स्टेंगे थीर पहाड गिराये जाएंगे थीर चढाइयां नाण होंगी' श्रीर सब भीते गिरकर मिट्टी में मिल जारंगी ॥ २९। श्रीर प्रभु यदे। या की यद याणी है कि मै उस के छिन्द्र तलखार चलाने के लिये अपने सव पदाड़ों की पुकाब्सा घर एक की तलवार उस को भाई के विस्तृ उठेगी ॥ २२ । ग्रीर मै उस से मरी ग्रीर ख़ाम के द्वारा मुकटुमा सहुगा श्रीर उस पर श्रीर उस के दलों परश्रीर उन यहत सी जातिया पर की उस की पास दी में बड़ी माड़ी लगा-कमा ख़ैार खोले खार खाम खार मन्धक वरसाक्षमा। २३ । श्रीर में अपने की महान श्रीर पवित्र ठहराईगा थीर यहुत सी जातियों के साम्दने प्रपने की प्रगट क्कांगा और व जान लेगी कि में यदीवा हू॥

> ३८. फिर हे मनुष्य के सन्तान ग्रीग् के विक्त नयूयत करके यह कह कि दे गोग् दे रे। श् मेणेक् छैर तूबल् के प्रधान प्रभु यहावा ये। कदता है कि मै तरे विम्हु है॥ २। कीर में तुभी घुमा ले कार्जगा कीर उत्तर दिशा के दूर दूर देंगे। से चढ़ा से खाऊंगा थ्रीर इयाण्ल के पदाड़ों पर पहुचाऊंगा ॥ ३ । यहां में मारकर तेश धनुष तेरे वारं दाच वे गिराकगा श्रीर तेरी तीरी को सेरे दिहने द्याय से गिरा टूंगा॥ ४। तू ग्रापने सारे दलों खीर अपने साथ की सारी जातियों समेत इसाग्ल् के पदाहों पर मार डाला जाएगा सार में तुमें भारित भारित के मांचादारी पविषे धीर वनैले जन्तुको का बाद्यार कर टूगा॥ ५। तू खेत बारगा क्यों कि मैं ही ने ऐसा कहा है प्रमुयदाया की यही यागी है। दै। मैं मारोारा में श्रीर द्वीपा के निहर रहनेहारी के बीच खाम लगाकमा खार वे जान लंगे कि मै यदे। या हु॥ छ। ग्रीर में अपनी प्रका दसारल

को बीच प्रपना पवित्र नाम प्रगट कद्या। धीर

(१); गूस में गिर जाएंगी।

<sup>(</sup>१) मूख में पृथिबी की माभि में।

<sup>(</sup>२) मूल में तुमे।

श्रापना पवित्र नाम फिर श्रापवित्र ठहरने न दूगा तब जाति आति के लेगा भी जान लेंगे कि मै यहोवा इखाएल का पवित्र हूं॥ द। यह घटना हुआ चाहती वह ही जाएगी प्रभु यहोवा की यही वाशी है यह वहीं दिन है जिस की घर्चा में ने किई है॥ ९। धीर इखाएल के नगरीं के रहनेहारे निकलेंगे छै। इधियारों में खाग लगाकर जला देंगे क्या ठाल क्या फरी क्या धनुप क्या तीर क्या लाठी क्या कर्छ सब की वे सात बरस तक जलाते रहेंगे॥ १०। छै। वे न ते। मैदान में लक्डी बोनेगे न जंगल में कारंगे क्योंकि व द्धियारों ही की जलाया करेंगे वे खपने लूटनेहारों को हूटेंगे छै।र खपने हीननेहारों से कीनेगे प्रभु यहीवा की यही वासी है॥

१९। उस समय में गोग् को इस्तरल् की देश में कडरिस्तान दूगा वह ताल की पूरव स्रोर होगा श्रीर ष्याने जानेदारीं की बद तराई कइशारगी खीर खाने जाने दारी की वर्दा कजना परेगा वर्दा सारी भीड़ भाड समेत गोग् को मिट्टी दिई जाएगी छै।र उस स्थान का नाम गोंग् की भीड भाड की तराई पडेगा। १२। श्रीर इसारल् का घराना उन की सात महीने मिट्टी देता रदेशा कि अपने देश की शुद्ध करे॥ १३॥ देश के सब लेगा मिलकर उन की मिट्टी देंगे थै।र जिस समय मेरी महिमा होगी इस समय इन का भी वड़ा नाम देशा प्रभु यदीवा की यही वासी है। **98। तब वे मनुष्यों को अलग करेगे जेा निरन्तर** इस काम में लगे रहेंगे अर्थात् देश में घूम घामकर श्राने जाने हारा के संग्रा देशकर उन की जी मूमि के जपर पड़े रह जाएंगे देश की शुद्ध करने के लिये मिट्टी देंगे श्रीर वे सात महीने के बीते पर ठूंढ़ कूँठकर करने लगोंगे ॥ १५। थ्रीर देश मे श्राने जाने-द्वारीं में से जब की ई किसी मनुष्य की हड्डी देखें तब उस की पास एक जिन्ह खड़ा करेगा यह तब का बना रहेगा खब लें मिट्टी देनेटारे उसे ग्रीग की भीड़ भाड़ की तराई में गाड़ न दें। पह । श्रीर एक नगर का भी नाम इमाना पडेगा। यो देश गुद्ध किया जाएगा ॥

लिये करता हूं तुम खाते खाते अघा जाओगे थीर उस का ले। इ पोते पीते कक जाग्रीगे ॥ २०। तुम मेरी मेज पर घोड़ी रथी श्रूरवीरी श्रीर सब मुकार के यो द्वाकों से तृप्त देशों प्रभु यहावा की यही वासी है। २१। श्रीर से जाति जाति के बीच अपनी महिमा प्रगट कहंगा थै।र जाति जाति के सब लेगा मेरे न्याय के काम जो में कहागा थीर मेरा हाथ जा उन पर पहेगा देख लेंगे। २२। से उस दिन से यारो की इस्वारल का घराना जान लेगा क्ति यहे। द्या इमारा परमेश्वर है ॥ = ३ । श्रीर जाति जाति के लेखा भी चान लेंगे कि इसारल का घराना अपने श्रधर्म के कारण बन्ध्रश्राई में गया था उन्हों ने ता मुक्त से विश्वासद्यात किया था से में ने अपना मुख उन से फेर<sup>8</sup> लिया श्रीर उन की उन के बैरियों के वश कर दिया था और वे सब तलवार से मारे गये॥ २४। मे ने तो उन की अशुद्धता श्रीर अपराधों ही के अनुसार उन से छताब करके उन से अपना मुख फेर' लिया था। २५। से प्रभु यहोत्रा यो कहता है कि स्रव में याकुछ की वन्धुआई से फेर लाजंगा थीर इसारल् की सारे घराने पर दया कच्या। श्रीर स्रपने पवित्र नाम को लिये मुभी जलन देश्यी ॥ २६ । श्रीर वे तब ब्रपनी लक्जा उठाएंगे श्रीर उन का सारा विश्वास-घात की उन्हों ने मेरे विकद्व किया तब उन पर हागा जब वे अपने देश में निहर रहेंगे श्रीर कोई

९०। फिर हे मनुष्य के सन्तान प्रभु यदे। या यें

कहता है कि भांति भांति के सब पाँची। श्रीर सब

बनैले जन्तुओं की बाजा दे कि स्कट्टे होकर बाबी

मेरे इस बड़े यन में जो में तुम्हारे लिये इसारल् के

पद्दाड़ें। पर करता हू चारी दिशा से बहुरा कि तुम

मांस खाओा और लोडू पीओा ॥ १८ । तुम श्रूरवीरा का मांस खाओगो और पृण्यिवी के प्रधाना का श्रीर

मेढ़ों मेम्री बकरीं वैली का जा सब के सब बाशान्

के तैयार किये हुए हे। गे उन सब का लाष्ट्र पीयोगो।

९९। श्रीर मेरे उस भोज को चर्की जो मे तुम्हारे

<sup>(</sup>१) भ्रयात् भी हमा ह।

<sup>(</sup>१) जूल में खिया।

क्रांति के बीच से फेर लाकगा थीर उन के अनुस्रों के देशों से एकट्टा कदाा स्रीर बहुत स्नातियों की द्रिष्टि में चन के द्वारा पवित्र ठहकेगा, मा तथ वे जान लेंगे कि पदीवा हमारा परमेश्वर है को कि में ने उन की जाति जाति में वन्ध्या करके फिर उन को निख देश में सकट्ठा किया है थै। र मे उन मे से किसी की फिर परदेश में न के हुगा ॥ २९। श्रीर मे उन से थ्रपना मुद्द फिर कमी न फेरे लूगा क्यों कि मै ने इसारल्की घराने पर अपना आत्मा चयडेला है प्रम यहाया की यही वाकी है।

80. हमारी वन्धुशाई के पनीस्व वरस अर्थात् यहरतेन् नगर के ले लिये जाने के पीछे चादच्छे अरस के पहिले महीने की दसवे दिन की यहावा की शक्ति मुक्त पर हुई थार इस ने मुक्ते बहां पहुचाया ॥ ३। श्रापने दर्शना मे परमेश्वर ने सुके इखारल की देश में पहुचाया श्रीर बद्दां रक बद्दुत जबे पदान्ड पर खड़ा किया जिस पर दक्कित स्रोर माना किसी नगरका बाकार षा॥ ३। बद्द सुमी बहीं ले गया खीर मे ने क्या देखा कि पीतल का इप धरे घुए थीर दाध में सन का फीता थार मापने का बास लिये हुए एक पुस्य फाटक में खडा है ॥ ४। उस युक्य ने मुक्त से कहा हे मनुष्य के सन्तान अपनी श्रांखों से देख श्रीर श्रपने काना से सुन थै।र जा कुछ मे तुमी दिखाकगा उस सब पर ध्यान दे क्योंकि तू इस लिये यहां पहुंचाया शया है कि मै तुमे ये बाते दिखाई खीर जो आह तू देखे से इसारल् के घराने की घता।

५। और भवन के बाहर चारी खार रका भीत घी श्रीर उस पुरुष के द्वाध में मापने का बाँस था विषय की सम्बाई ऐये क दाण की घी जा साधारण द्वाची से चै। वा चीवा भर खाँचक दे से उस ने भीत की मेहाई मापकर वास भर की पाई फिर

उन की न डराएगा, २०। क्रब कि में उनकी जाति ∫ उस की जंबाई भी मापकर खांस भर की पाई ॥ है। तब बह उस फाटक के पास आया जिस का मुख पूरव क्षार था क्षीर इस की सीकी पर चढ़ फाटक की दोनों डेवांड्या की चीडाई मापकर खांस द्यांस भर की पार्ष ॥ छ । स्रीर पश्रीवाली काठरियां वांस भर लम्बी धीर वांस वांस भर चीकी घी ग्रीर दे। दे। कोठरियों का अन्तर पाच छाथ का था और फाटक की डेवकी जी फाटक के थे। शरे के पास भवन की खार थी है। यांस भर की घी। द। उस ने फाटक का घर ग्रीसारा जी भवन के साम्छने पा सायकर खांस भर का पाया ॥ है। तब उस ने फाटक का खे। सारा सारकर खाठ दाघ का पाया खार उस के खभे दो दो दाय के चाये थीर फाटक का खोसारा भवन के साम्दने था ॥ १०। स्रीर प्रयी फाटक की दोने। खोर तीन तीन पहरेबाली काठिरयां घी का सब एक ही माप की घीं ग्रीर दोना ग्रीर के सभे भी एक ही माप के थे॥ १९। फिर इस ने फाटक के द्वार की चौछाई म। पक्तर दस दाय की पाई थार फाटक की लम्बाई मापकर तरए हाय की पाई।। १२। थीर दोने। श्रीर की पहरेखाली केलिरियें। के आगे दाध भर का स्थान था छै।र दोने। ओर की कोठरिया के के दाय की थीं॥ १३। फिर उस ने फाटक की एक बीर की पहरेबाली काठरी की इत से लेकर दूसरी खार की पहरेबाकी कांठरी की कत सो मापकर पचीस दाय की पाई स्रोर हार ब्रास्ट्ने सास्ट्रने थे॥ १८। फिर इस ने साठ द्वाय के यंभे मापे श्रीर श्रांगन फाटक के श्रास पास खरी। तक था। १५। थीर फाटक के बाहरी हार के ग्रामे से लेकर उस के भीतरी श्रीसारे के खारों सो प्रचास द्याय का अन्तर या। १६। ग्रीर पहरेवासी के।ठरिया में थीर फाटक के भीतर चारीं थीर कीटरियों के घीच के खेमा के बीच बीच में भिलामलीहार खिड किया थी थीर खंभा के बोसारे में बैसी ही थीं सा भीतर की चारी छार खिड़ कियां भी छार एक रक सभे घर खजूर के घेड़ खुदे हुए घे॥

<sup>(</sup>१) न - ने यहा। (२) नुख ने खिणा। (१ पहेबा धारहाय। (४, नूल ने बनाई हुई बखुः।

<sup>(</sup>१) मूख चें भगाये।

**80 काध्याय ।** 

बीर उस शांगन की चारों खार काठारयां थार एक इस की भी पहरेवाली काठिरयां थार खंभे थार खंभें फर्श बना एमा या थ्रीर फर्श पर तीय कीठरिया वनी थीं।। १८। थीर यह फर्श अर्थात् निचला फर्श इस के खंभा के श्रीसारे के भी चारी खोर खिड़-फाटकों से लगा हुया थीर उन की लम्बाई के किया थी थीर इस की लम्बाई प्रचास थीर चीहाई धनुसार था॥ १९। फिर उस ने निचले फाटक की थारी से लेकर भीतरी खारान के बाहर के खारो लें। मापकर सी दाय पाये सा पूरव थीर उत्तर दोना श्रीर रेता था ॥ २०। तब बाहरी स्रांशन के उत्तरमुखी श्रीसारा बाहरी स्रांशन की स्रोर था स्रीर इस की फाटक की सम्बाई खैार चाहाई उस ने मापी ॥ भी खंभे। पर खतूर के पेड़ खुदे हुए थे थै।र इस २१ । श्रीर उस की देशों खोर तीन तीन पहरेखाली पर चठने की खाठ सीकिया थी ॥ st । फिर यह कोठिरियां घों धीर इस के भी खभी और राभा के पुरुष मुक्ते पूरव की खीर शीतरी खांगन में ले गया की लम्बाई पचाम ग्रार चाडाई पचीम छाय की पाया । ३३ । श्रीर इस की भी पहरेवाली कीठिरियां थी ॥ २२ । श्रीर इस की भी खिड़ किया श्रीर खभी श्रीर खभी श्रीर खंभी का श्रीसार सब वैसे ही थे २८। फिर यह मुक्ते दिक्खन थोर से गया थीर दिक्यिन श्रीर एक फाटक या श्रीर उस ने इस के खभे थै।र संभी का थ्रासारा मायकर इन की यैसी धी माघ पाई॥ = । श्रीर उन खिडकिया की नाई इस को भी थीर इस की खभी की णेगारी के चारे। खार दिहाक्यां शों थीर इस की भी सम्बाई पचास स्रीर चौहाई पचीस द्वाय की भी ॥ र्द । श्रीर इस से भी चटने के लिये सात सी किया घों भार उन के साम्दने खंभां का छासारा घा थार चस की दोनों ग्रार के रांभा पर खतूर के पेष्ठ खुदे इर घे। २०। ग्रीर दक्किलन खार भी भीतरी ग्रामन का रक फाठक या थीर उस ने दक्किन स्रोर के देशों फाटकों का बीच मायकर सा हाय का पाया ॥

९७। फिर क्षर्ट मुक्ते बाहरी ग्रांशन में ले गया फाटक की मापकर बैसा ही पाया ॥ २९। अर्थात् का क्रोसारा सब वैसे ही ये क्रीर इस के भी क्रीर पचीस दाथ की थी॥ इ०। श्रीर इस का भी चारी श्रोर के खंभा का श्रोसारा पचीस द्वाय लम्बा श्रीर पाच द्वाथ चौड़ा था ॥ ३९ । थ्रीर इस का खंभी का स्रोबारे की नाप पछिले फाटक के स्रमुखार स्रो इस स्थार उस स्रोर के फाटक की मायकर स्रीम ही की छो। चारे छोर राजूरी की माप पूरवमुखी फाटक की और इस की भी खीर इस की खंभे। के छो। चारे की सी थीं खीर इस पर चढ़ने का सात सीढियां थीं खीर भी चारी खीर खिड कियां थीं खीर इस की लम्बाई उन के साम्धने इस का रांमां का ग्रीसारा था॥। पचास भीर चै। हाई पचीस दाय की थी॥ ३४। २३। थै।र भीतरी खागन की उत्तर थै।र पूरव क्रीर खीर इस का भी खंभी का खासारा बाहरी खांगन दूबरे फाटकों के सान्टने फाटक थे थीर उस ने की ग्रीर था थीर इस की भी दे।नी खोर की खंभी फाटक फाटक का बीच मापकर सा दाय का पाया।। पर खतूर के पेड खुदे हुए घे थीर इस पर भी चठ्ने की खाठ सीढ़ियां थीं ॥ ३५ । फिर उस पुरुप ने मुक्त उत्तरी फाटक के पाय ले जाकर उसे मापा थार उस की बैसी ही माप पाई ॥ ३६। श्रीर उस के भी पहरेवाली के।ठरियां थीर खभे थीर खंभी का यो। सारा था थीर उस के भी चारी ग्रीर खिडकियां थों और उस की भी लम्बाई पचास थार चाहाई पवीस द्वाय की थी । इठ। श्रीर उस के भी खंभे बाहरी खांगन की खार घे थार उन पर भी दानां क्रीर खज़र के पेड़ ख़ुदे हुए घे बीर उस में भी चठने को बाठ साहियां थीं॥

३-। फिर फाटकों के पास के खंभी के निकट द्वार समेत की ठरी घी जहां हा सर्वात धीवा जाता था ॥ ३९ । श्रीर द्वामवलि पापवलि श्रीर दे।पवलि के पशुषों के घध करने के लिये फाटक के श्रीसारे २८। फिर घड दक्षिका फाटक से देक्तर मुक्ते के पास उस की देनि। खार दो दो मेर्न घी ॥ 80। मीतरी आंग्रम में से गया श्रीर उस ने टक्कियमी फाटक की एक आइरी यसंग्र पर सर्पात् उत्तरी पाया और मधन के साम्हने बेदी थी ॥

दोनां खोर के खभी के पास लाई घीं॥

फाटक के द्वार की चढाई पर दो मेर्ज घों थीर वस दाय की घो थीर द्वार की दोने। अलंगें पांच चस की दूसरी बाहरी अलंग पर जा फाटक के पांच दाय की घी थीर उस ने पन्दिर की लस्वाई स्रोसार के पास भी दो में के भी ॥ ४९। फाटक की मायकर चालीस दाम की स्रोर उस की चौडाई दोनीं ग्रलगा पर चार चार मेर्जे। भी का कव किसकर बीस दाम की पार्ड ॥ ३। तब उस ने भीतर जाकर श्राठ मेजे थीं जो व्यक्तिपणु बध्न करने के लिये थीं। द्वार के खभी की मापा श्रीर दी दी दाय के पाया ४२। फिर दोमबलि के लिये तराणे दुर पत्यर की श्रीर द्वार क दाय का था श्रीर द्वार की चीडाई चार मेर्ज घी की डेढ़ डेढ़ हाथ लम्बी डेढ़ डेक सात दाय की थी ॥ १। तब उस ने भीतर के भयन द्याय चैडिं। स्रोर द्वाय भर कची थीं उन पर दें।म- की लम्बाई स्रीर चीडाई मन्दिर के साम्छने व्यक्ति बीर मेलवाल को पशुक्री की वध करने के मायकर बोच बीच श्राथ की पाई बीर इन हिष्यार रखे जाते थे ॥ ४३ । थीर भीतर चारीं ग्रीर ने मुक्त से कहा यह ते। परमप्रित्रख्यान है ॥ ५ । चीव भर को शंकित्यां लगी थीं श्रीर मेलां पर फिर उस ने भवन की भीत के। मापकर कः श्राय चळावे का मास रखा हुया था॥ 88 । ग्रीर भीतरी की पाया थीर भवन के ग्रास पास चार चार दाथ आजन की उत्तरी फाटक की खला के बाहर जाने- की चै। से बाहरी कीठरियां थीं ॥ ६ । श्रीर द्वारा की केरित्यां थीं जिन के द्वार दक्किन स्रोर ये बादरी कीठिरयां तिमहली भी स्रोर एक एक मदल थे थेंगर पूरवी फाटक की खलंग पर एक के।ठरी में तीम तीस के।ठरिया थीं थेंगर भवन के आस थी जिस का द्वार उत्तर श्रीर था॥ ४५। उस ने मुक्त से पास की भीत इस लिये थी कि बादरी की ठिरियां कहा यह कोठरी जिस का द्वार दक्कियन छोर है उस के उद्दार में दें उसी में कीठरियों की करिया उन याजको को लिये है जो भवन की चाकसी करते पैठाई हुई थीं खीर मवन की भीत के सधारे में न है। ४६। थीर जिस कीठरी का द्वार उत्तर थीर थीं। छ। थीर भवन के ग्रास पास जी कीठरिया है से। उम याजकों को लिये है जो वेदी की खीकसी वाहर थी उन में से जी जगर थीं वे आधिक चौड़ी अरते हैं ये तो सादीक् की सन्तान है और लेबीयों में से यी अर्थात् भवन के कास पास ती कुछ बना या यहीया की सेवा टहल बारने की उस की समीप जाते ही जैसे जैसे जपर की खार चठता गया वैसे वैसे है। 89। फिर उस ने आग्रन की मापकर 'डसे चीड़ा होता गया इस रीति इस घर की चीडाई चीकोना अर्थात् सा दाय लंबा थार सा दाय चीडा जगर की थार बढ़ी हुई थी थार लेगा नीचले महल से विचले में होकर उपरले महल की चळ जाते थे। 8८। फिर बद्द मुक्ते मवन के खोसारे की लेगया ८। फिर मैं ने भवन के खास पास कवा भूम देखी थीर श्रीकार की दोनों श्रीर के खंभी का मापकर श्रीर बाहरी कीठरियों की कंचाई जाह लो कः दाध पाच पांच हाथ का पाया थीर दोना खेर फाटक के वांच की थीं ॥ १ । बाहरी कीर्टारयों के लिय की चै। हाई तीन तीन हाथ की थी । ४९। स्रीसारे जो भीत थी से। पांच हाथ माटी थी स्रीर जा रह की लम्बाई बीच दाय ग्रीर चै। डाई स्वारह दाय ग्राया या दी भवन की वादरी कीठरियों का स्थान की थी थीर उस पर चढने की सीढ़ियां थीं थीर था। १०। थीर बाहरी कीडरियों के छीच बीच भयन के आस पास घीस दाय का अन्तर था॥ १९। श्रीर बाइरी कोठरिया के द्वार उस स्थान की श्रीर 8१. एकिए वह मुक्ते मिन्दर के पास ले थे जो रह गया था श्रर्थात् यक द्वार उत्तर खीर गया थी। वी स्थान रह गया के खंभी की मायकर के के द्वाय चै। है पाया यह उस की चै। होई चारी श्रीर पांच पांच द्वाय की तो तस्बू की चै। डाई थी। २। थ्रीर द्वार की चीडाई थी। १२। फिर की मधन पक्छिम थ्रीर की मिन्न

भवन के जास पास की भीत पांच पाप माठी थी के लिये दे। दे। यह ॥ श्रीर जैसे मन्दिर की त्तय उस में भवन की सम्यार्थ मापकर में। दाच की ही उस के कियाड़ी में भी चे खीर खीसार की पाई खार भीतों ममेत भिन्न म्यान की भी सम्याई बाहरी खीर सकडी की माठी माठी धरने थीं। ए। य वासी ठररी ह

ग्रा फिर इस ने पीके के मिन्न स्थान के आशे की भीत की सम्यार दिस की देशना खार कुछने चे सायकर सी छाच को पाई थीर भीसरी भवन थीर द्वारों के दे। दी कियार थे॥ २४। थीर एक एक पिन्याई चीडाई निकास टग्र और द्वार उन के से थे॥

स्थान के साम्द्रने था से सतर दाथ चौदा था थार | कियाह में दी दी दुएरनेवाले पह्ने थे एक एक कियाह बीर एस की लम्बार्श मध्ये हाथ की थी ॥ १३ । भीती में क्षम्य थार खज़र के पेड ख़ुदे हुए थे बैसे मायकर में। दाच की पार्र ॥ १४ । चार भवन का २६ । सार खासारे की दोनें। खार भिलमिलीदार साम्तना चीर भिन्न म्यान को प्रयो खलंग मा ची दिएहिकयां थी छै।र खहूर के पेट सुदे थे छै।र भवन की वाहरी की ठाँग्या और माटी माटी धरने भी भी ।

४२ फिर यह मुक्ते धाहरी खांगन में वत्तर की खीर ले गया खीर फांगन के फासारों की भी माया ॥ १६। तब उन मुक्ते उन दें। कोठरियों के यास ने गया की भिन्न ने हेर्यां हैं। श्रीर भिल मेलीदार भिरहक्तिया श्रीर स्थान श्रीर भघन दीनों के बाधर उन की उत्तर श्रीर धाम प्राम के तीमें महलें के कड़ी का मापा बो । धी ॥ ३। मी दाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार या कीर रें यकी के साम्पने में भीर चारे। कार उन की राखता-| धारा पंचाय पाय की मी माइ। भीतरी खारान बान्दी हुई बी चैार भूमि में खिडिकियों तक थीर के बोस टाथ के बन्तर थीर बाहरी खांगन के कर्थ चित्रहाँकरों के पान पान मण कहीं तपातायन्त्री दोना के साम्प्रने तीनी महला में कब्ले में 8 8 1 ष्टुरं थी ह 101 फिर इस ने द्वार के कपर का म्यान भीतरी थिएर के कियी के साम्यने भीतर की ग्रीर जानेवाला मयन से ियार उस के बाहर भी थार बाम पाम दस दाय चीका एक मार्ग या थार दाय भर का की सारी भीत के भीतर खीर बाहर भी मापा ॥ एक मार्ग घा खीर कीठरियों के द्वार उत्तर खोर खे॥ ९८। थीर इस में करण कीर खड़ार की पेड़ में ने खुदे । थीर उपरत्ती कीठरियां क्वीटी थी अर्थात् क्रजी एम चे कि दें। दें। करवें। के बोच एक एक खड़ार के कारण वे निचली थीर विचली कीटरियों से क्वीटी का पेष्ठ चा थार करने के दे। दे। मुख चे॥ १९ । ची॥ ६। वर्ने कि ने तिमदली घी कीर व्योगनी के रम प्रकार में एक एक स्कूट की एक खार मनुष्य में चन के खंभे न घे एस कारण चयरली कीठिरियां का मुख चनाया हुआ था थार हुमरी खीर जयान निचली खीर दिचली कीठिरियों से क्वेटिरे घी ॥ ०। मिह का मुख चनाया हुआ था धर्मी शिंति मारे भद्यन खार की भीत कीठिरियों के चाहर उन के पास पास की चारी थार बना घा ॥ २०। भूमि मे लेकर द्वार थी अर्थात् की ठरियो के माम्दने बाहरी आंगन कें क्षपर में। क्षरय दीर ग्राह्मर के पैट ग्युदे हुए थे की खीर थी उस की सम्यार्थ पचास दाय की मन्दिर की मीत समी माति यमा दुई थो। २१। थी। ६। क्योंकि याहरी खांशन की कीठरियां भयन के द्वारी के याङ्ग घाष्ट्रल चे थ्रीर पवित्रस्थान प्रचाम राघ सम्ब्री घी थ्रीर मन्दिर के साम्टने की कर्नण के मास्टने का रूप मॉन्टर का मा चा ॥ २२ । यहाँ मा राच की ची ॥ ९ । बीर इन की ठरियों के नीचे काठ को यनी थी उस की खंदाई शीन दाघ शीर पूरव की फीर मार्ग था बदा लेगा वादरी खांगन सम्बार दे। प्राय की घी थीर उस के कीन श्रीर से इन में जाते थे ॥ १०। श्रांगन की भीत की इस का सारा पाट बीर वर्त्यों भी काठ की बी बीर दी हाई में पूर्य की बीर भिन्न स्थान बीर भवन एम न मुक्त में कहा वह तो पहाया के मन्तुल की देशनों के साम्तने कीठरिया थी। १९। बीर उन के में हैं । इह । कार मन्दिर खार पवित्रस्थान के चान्दने का मार्ग उत्तरी की छरिया के गार्ग सा था

१२। श्रीर दिक्खनी कीठिरियों के द्वारों के खनुसार मार्ग के बिर पर द्वार या खर्चात् प्रस्व की खोर को भीत के समस्ते का जहां लेगा उन में घुस्ते थे। १३। फिर उस ने मुस से कहा ये उत्तरी खार दिक्खनी काठिरियां जो भिन्न स्थान के समस्ते हैं से। वे ची पित्र कीठिरियां है जिन में यहां वा के समीप जानेहारे याजक परमपवित्र वन्तुरं खाया करेंगे वे परमप वित्र वहाँ रक्खीं क्यों कि वह स्थान पवित्र है। १८। जब वहाँ रक्खीं क्यों कि वह स्थान पवित्र है। १८। जब जब याजक लेगा में तर जारंगे तब तब निकलने के समय वे पवित्रस्थान से बाहरी खांगन में यो ही न निकलीं खर्चात् वे पहिल प्रपने सेवा टहल के वस्त्र पवित्रस्थान में रख देंगे क्योंका ये केठिरिया पित्रत्र हैं तब वे श्रीर वस्त्र पवित्रस्थान से स्था देंगे क्योंका ये केठिरिया पित्रत्र हैं तब वे श्रीर वस्त्र पवित्रस्थान से स्था देंगे क्योंका ये केठिरिया पित्रत्र हैं तब वे श्रीर वस्त्र पवित्रस्थान से स्था देंगे क्योंका ये केठिरिया पित्रत्र हैं तब वे श्रीर वस्त्र पवित्रस्त साधारय लेगो। के स्थान में जारंगे॥

१६। जब वह भीतरी भवन की माप चुका तब मुसे पूरव दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर वाहर का स्थान चारी थीर मापने लगा ॥ १६। उस ने पूरवी अलंग के। मापने के बास से मापकर पांच से। वास का पाया ॥ १०। उस ने उत्तरी अलंग के। मापने के बास से मापकर पांच से। वास का पाया ॥ १८। उस ने दिक्जनी याला को मापने के बास से मापकर पांच से। वास का पाया ॥ १८। उस ने दिक्जनी याला को मापने के बास से मापकर पांच से। बास का पाया ॥ १८। उस ने पांच्कमी अलंग को घूम उस की मापने के बास से मापकर पांच से। बास का पाया ॥ २०। उस ने उस स्थान को चारों अलंग मापी से। उस की चारों थीर भार से। वास को चारों थीर पांच से। वास कम्वा ग्रीर पांच से। वांग चीरा था पीत इस लिये बनी थी कि पांचत्र अपिंधत्र थाला थाना रहे।

हैं। हिन्द यह मुझे उस फाटक को पास है। तब इसाएल को प्रत्मेश्वर का तेज पूरव दिया करके उन को स्व से आया खीर उस की वासी बहुत से सल की घर-घराएट सी पुर्व धीर उस को तेज से पृथ्यियी प्रका-विश्वार पुर्व थीर यह दर्शन उस दर्शन को सरीखा नियम यही है।

या जी में ने नगर के नाश करने की पाते समय देखा था फिर ये दोनों दर्शन उस के कमान चे की मे ने कवार्नदी को तीर पर देखा था। ग्रीर में मुंद के वल गिर पहा ॥ ४। तब यहीवा का तेज उस फाटक से देशकर की प्रवासकी वा भवन में या गया ॥ ५। श्रीर ज्यात्मा ने मुक्ते चठाकर भीतरी बांगन में पहुंचाया थीर यहे।वा का तेज भवन मे भरा था॥ ई। तथ मै ने एक चनकी सुनी जा भवन मे से मुक्त से वाल रहा था फिर एक पुरुष मेरे पास खडा दुआ।। ।। उस ने मुक्त से कहा है मनुष्य की संतान यहाथा की यह वाशी है कि यह ता मेरे सिद्धासन का स्थान धीर मेरे पांट रखने का स्थान है जहां मे इसाएल के बीच सदा बास किये रहंगा और न ती इसारल् का घराना थीर न उस के राजा अपने व्यक्तियार से वा अपने कंचे स्थानां में अपने राजायों की ले। थां के द्वारा मेरा पवित्र नाम फिर प्रशृह उद्दरारंशे ॥ ८। वे ता अपनी डेवकी मेरी डेवकी के पास श्रीर व्यपने द्वार के बाजू मेरे द्वार के बाजुओं के निकट वनाते थे भार मेरे थार उन के बीच केवल भीत रही थी थीर चन्हों ने अपने छिनौने कामां से मेरा पवित्र नाम अशह ठहराया इस लिये में ने काय करके उन्हें नाथ किया ॥ (। से बब वे ब्रयना व्यक्ति-चार थीर खपने राजाखों की लेखें मेरे सन्मुख से दूर कर दें तब मै उन के बीच उदा बास किये रहुगा।

40 । दे मनुष्य के वंतान तू इसारल् के घराने की इस मयन का नमूना दिखार कि वे ययने प्रधमी के कामी से लवार फिर वे उस नमूने की मापे॥ 49 । थौर यदि वे यपने सारे कामी से लवार ती उन्दे इस मयन का आकार थीर स्वच्य थीर इस के खाइर मीतर थाने वाने के मार्ग थीर इस के सब आकार थीर विवस वतलाना थीर उन के सम्बन्त लिख रखना जिस से वे इस का सारा आकार थीर इस को स्वा विध्यां स्मरक करके उन के यानुसार करे॥ 42 । मवन का नियम ती यह है कि पहाड़ की चेटी उस के खारों थीर के सिवाने के मीतर परमप्रियं है देख भवन का नियम यही है॥

१३ : श्रीर रेसे धाय को लेखे से जो साधारण 1 २३ । जब तू उसे प्रवित्र कर चुके तब एक निर्दीप हाध से चौवा भर अधिक है। वेदी की माप यह है अर्थात उर का आधार एक हाथ का थीर उस की चौराई एक दाय की सार उस की चारी यार की क्रार पर की पटरी एक चौवे की थार यह वेटी का पाया रेसा दी ॥ १४ । खार इस भूमि पर धरे हुए षाधार' से लेकर निचली कुर्वी लो दे। दाय की कंवाई रहे थीर उस की चौहाई हाथ भर की हा थार केटी कुर्धी से लेकर यही कुर्सी ली चार दाथ हों थीर इस की चैदि ई हाथ भर की हा॥ १५। थीर उपरला भाग चार द्वाच कंचा ही बीर वेटी पर चलाने की स्थान से चार सीता कपर की थोर निकले द्या । १६ । ग्रीर घेदी पर जलाने का स्थान चौकोन षर्थात् वारद्द दाय लम्बा ग्रीर वारद्द दाय चै। हा दे। ॥ १७ । फ्रीर निवली कुर्सी चै। इट दाघ लम्बी थार चादद दाथ चाड़ी है। जार इस की चारा थार की पहरी बाध , दाब की दा बीर दस का बाधार चारों खार हाथ भर का हा थार उस की सीठी उस की पुरव खार है। ॥

१८। फिर इस ने मुक्त से कदा दे सनुष्य के मतान प्रमु यदाया यो अदता है कि जिस दिन हाम-यति चठाने थार लेक्ट्र किहकाने के लिये येशी बनाई चार उस दिन की विधियां ये ठदरे॥ १९। अर्थात् सेवीय याज्ञक साग का सादीक् के सन्तान दें श्रीर मेरी सेवा ठटल करने की मेरे समीप रहते है उन्हे त् पापयनि के लिये एक यक्षा देना प्रभु परीवा की यही वासी है। = 0। तब तू उस के लाहू मे से कुछ लेकर वेदी के चारी भीगों और कुर्भी के चारों काने। थार चारों छार की पटरी पर लगाना रस प्रकार से उस के लिये प्रायश्चित करने के द्वारा चस की पवित्र करना ॥ २९। तब पापवलि की घछड़े की लेकर भवन के पवित्रस्थान की वाहर ठ एरार हुए स्यान में सला देना ॥ २२ । स्रीर दूसरे दिन एक निर्दीप खकरा पापयोस करकी चळाना चौर जैसे घेदी यक्कड़े के द्वारा पवित्र किई जाए वैमे दी यर इस वकरे के द्वाराभी किई जाए।

वक्डा श्रीर एक निर्दीय मेढ़ा चढ़ाना ॥ २४। त इन्हें यहाया के साम्हने से साना सार यासक सारा उन पर लान डाल उन्दे यहावा की होमधलि करके चकुाएँ॥ ३५। सात दिन सा तू दिन दिन पापविस के लिये एक बकरा तैयार करना श्रीर निर्देश बकरा थीर भेड़ों से वे निर्दीय मेठा भी तैयार किया जाए ॥ भी । सात दिन ले। याजक लेगा वेदी के लिये प्रायश्चित करके उसे शह करते रहे इसी भाति उस का संस्कार हो ॥ २०। ग्रीर जब वे दिन समाप्र हो तव प्राठवे दिन थीर उस से प्रात्ते की याजक लोग तुम्हारे हामबलि श्रीर मेलबलि वेदी पर चढ़ाया करे तब मै तुम से प्रस्त दूशा प्रभु यदे। वा की यदी वासी है ॥

88. फिर बह मुक्ते पवित्रस्थान की उस से गया जा प्रवमुखी दे और वद बन्द था॥ २। तव यदीया ने मुक्त से कहा यह फाटक बन्द रहे थ्रीर खोला न जाए कोई इस से दीकर भीतर जाने न पाण् बयोक्ति इसाएल का परमेश्वर यहीखा इस से होकर भीतर खाया है इस कारण यह बन्द रहे। ह। प्रधान तो प्रधान छोने के कारण मेरे साम्दने भे। जन करने की घटां बैठेगा वह फाटक के खोसारे से देखार भीतर जाग थार इसी से देखार निवाले॥ 8। फिर वह उत्तरी फाटक के पास दीकर मुक्ते भवन के साम्दने ले गया तब में ने देखा कि यदावा का भवन यहावा के तेज से भर गया है तब मे मुंड के बल गिर पड़ा ॥ ५। तब यदे। वा ने मुक से करा है मनुष्य के सन्तान ध्यान देकर अपनी आखी से देख थीर जा कुछ मे तुम से अपने भवन की सब विधियों थार नियमा के विषय कह सा सब अपने कानों से सुन थीर भवन के पैठाव थीर पवित्रस्थान क्षे सब निकामी पर ध्यान दे॥ ६। श्रीर उन बल-वाइयों क्रयीत् इसारल् के घराने वे कदना प्रभु यदे। या थें कहता दें कि चे इसारल के घराने अपने यव चिनैाने कामे। से अब दाच उठा ॥ २ । जब तुम,

<sup>(</sup>१) मूल में गे।इ।

तुम विराने लोगे। को को मन पार तन दोनों के खतनाहीन घे मेरे पवित्रस्थान में बाने बीर मेरा भयन प्रपायित्र करने की ले जाते ये थीर उन्हा ने मेरी खाखा की सीड़ दिया जिस से तुम्हारे अब घिनीने काम यह गये॥ दाःश्रीर तुम ने स्नाप मेरी पवित्र वस्तुकों की रचा न किई घरन मेरे पवित्र-क्यान में मेरी वस्तुओं की रक्षा करनेहारे अपने ही लिये ठहराये ॥ ९ । प्रभु यदीखा'ये कहता है कि इसारिलयों के बीच जितने विराने लोग ही जा मन धीर तन दोनी के खतनाहीन हों उन में से कोई मेरे पवित्रस्थान में न खाने पार ॥ १०। फिर लेकीय लेगा जो उस समय मुक्त से दूर हो गये घे जब दखाएली लाग मुमें क्रोडकर अपनी मूरतीं के पीके भटक गये ये सा अपने प्रधमी का भार चठा-रंगे ॥ १९ । 'पर वे मेरे पवित्रस्थान में उद्दलूर देवार मवन के फाटकों का पहरा देनेहारे थीर भवन के टह-सुर रहे दीमवित श्रीर मेलवित के प्रशु वे लोगी के लिंगे बध करे ग्रीर उन की सेवा टहल करने का वे उन के साम्दने खड़े हुआ करे॥ १२। वे ती इसाएल के घराने को सेवा टइल उन की मुरती के साम्दने करते चे श्रीर उन के ठीकर खाने थीर अधर्म में फंसने का कारण हो गये थे दस कारण में ने उन के विषय किरिया खाई है कि विषयने ब्रधर्म का मार चठाएं प्रमु यद्योद्याकी यही द्यार्थी है। १३। से वे मेरे समीय न आएं श्रीर न मेरे लिये याजक का काम करने खीर न मेरी किसी पवित्र वस्तु वाकिसी परमपवित्र वस्तु की कूने पारं, वे क्रपनी सन्ना का स्रीर जी घिनीने काम उन्हों ने किये उन का भार चठाएं॥ पष्ठ। तीमी में चन्हें भवन में की चैंची हुई वस्तुओं के रक्षक ठदराऊंगा उस मे सेवा का बितना काम दे। धीर जी कुछ करना है। उस के करनेष्टारे वे घी शी॥

१५। फिर लेबीय यासक जी सादीक् के सन्तान हैं और उन्हों ने उस समय मेरे पवित्रस्थान की रक्षा किई लख इसाएली मेरे पास से मठक गये थे वे तो मेरी येवा टइस करने की मेरे समीय श्राया करें

'मेरा भीजन अर्थात् चर्ची थीर 'लेाहू चढ़ाते ये तथ । खीर मुक्ते चर्ची थीर लेाहू चढ़ाने की मेरे सन्मुख खडे हुआ करें प्रभु यहावा की यही वाशी है। १६। वे मेरे पवित्रस्थान मे आया करें श्रीर मेरी नेज के पास मेरी सेवा ठवल करने की आएं श्रीर मेरी बस्तुक्षों की रक्षा करें॥ १७। भीर 'खब वे भीतरी आंगन के फाटकी से दीकर जाया करें तथ सन के यस्त्र पदिने दुर जारं थार जय वे भीतरी यांगन की फाटका में वा उस के भीतर सेवा टहल करते दी तथ कुछ कन के यस्त्र न पहिने ॥ १८ । ये सिर पर सन की सुन्दर टोपियां पहिने थीर कमर में सन की जांचियां बांधे है। जिस कारे ने पसीना होता है **च वे कमर में न यां घें॥ १९। ग्रीर जय ये बाद**री षाग्रन मे लेगों के पार निकर्ल तय है। वस्त्र पाँदने षुर<sup>्</sup>वे सेवा टइल करते <sup>,</sup> श्रे चन्दे स्तारकर 'श्रीर पवित्र की ठरिया में रखकर दूसरे बस्त्र पहिने सिस से लेगा उन के वस्त्रे। के कारण पवित्र न उद्दें ॥ २०। खीर वे न तो धिर मुग्रहाएं खीर न वाक् सम्बे द्देशने दें क्षेत्रल प्रापने चाल कटाएँ॥ २१। ग्रीर भीतरी खांशन में खाने के समय कोई याजक दाख-मध् म पीय ॥ २२ । श्रीर वे विश्ववा वा होही दुई स्त्री को व्याद न से केवल इसारल के वराने के यंग्र में से कुंवारी वा रेसी ही विधवा तो यातक को स्त्री हुई हो ब्याह से ॥ २३। ग्रीर वे मेरी प्रका की पवित्र अपवित्र का भेद सिखाया करे थीर शुह यशुद्ध का यन्तर वताया करें॥ २४। योर जब जब कोई सुकडुमा दो तब तब न्याय करने की वे दी वैहें और मेरे नियमें। के अनुसार व न्याय करे थीर मेरे सब नियत पर्वी के विषय वे मेरी व्यवस्था थीर विधियां पालन करं थीर मेरे विशासदिनें की पवित्र माने ॥ २५ । खीर वे किसी मनुष्य की लेाध के पास न जाएं कि अशह दी साएं केवल 'माता पिता बेटे बेटी भाई थार ऐसी बहिन की लाघ के कारण जिस का विवाद न दुवा दी वे यशुष्ट दे। सकते है। २६। और जब वे फिर शुद्ध है। जाएँ तब से उन के लिये सात दिन ग्रिने आएं ॥ २०। थार जिस दिन वे पवित्रस्थान सर्थात् भीतरी 'स्रांशन

<sup>(</sup>१) ज्स में सबे हुणा।

भागते लिये पापर्शास चक्रार प्रमु यहाया की यही नगर के लिये विशेष सूमि ठहराना वह प्रस्पर्स के वासी है ॥ २८.। श्रीर उन के एक निका भागती सारे घराने के लिये ही ॥ ७। श्रीर प्रधान का निज द्दीगा अर्थात्। उन का भागामै ही हू तुम, उन्हे इसा-एल् के वीच कुछ ऐसी भूमि न देना जो उन की निज हो उन की निज भूमि में ही हू॥ २९। वे भन्नवालि पापवालि भारा दापवालि खाया करे थार ्र इसारल् में जा यस्तु अर्पण किई जार व्रष्ट उन की मिला करे॥ ३०। श्रीर सब प्रकार की सब से पहिली चपन थ्रीर सब प्रकार की उठाई हुई वस्तु से। तुम उठाकर चढ़ास्रो याजकां का मिला करे स्रीर नवाह का परिला गुधा हुआ बाटा याजक की दिया करना जिस से तुम लागा के घर में आशीय हो ॥ ३१ । जी कुछ अपने प्राप मरे वा फाड़ा गया है। चाहे पन्नी दे। चारे प्रश्ने स्वास्ता माय- याजका न खाएं व

अप् किर जय तुम चिट्ठी डालकर देश की बांटी तय देश में ने एक भाग पवित्र जानकर यद्देश्या की अर्पण करना। उस को लम्बाई प्रचीस इजार पार की थार चाहाई दस

में सेवा उत्तल करने की फिर प्रविध करें। उस दिन दिलार नार क्षेटी थीर प्रचीस हसार नार सम्बो भाग प्रवित्र आर्पण किये द्वर भाग ग्रीर नगर की विश्रेष्र भूमि की दोनों थोर अर्थात् दोनों की पव्छिम थीर पूर्व दिशाखी मे दोनीं मागी के साम्हने ही श्रीर उस को लम्बाई पिक्सा से लेकर पूरव ले। उन दोः माग्रों में से, किसी एक के तुल्य देंगा द। दसाः, रल की देश में प्रधान की तो यही निज भूमि ही और मेरे ठरराये दुर प्रधान मेरी प्रजा पर फिर अन्धेर न क्षरे पर इसारल् की घराने की उस की गोन्नों की ग्रनुसार देश मिले॥

र। फिर प्रमु यद्दावा यों अदता है कि हे इसा-यल् की प्रधाना वस करा उपद्रव और उत्पात का दूर करे। श्रीर न्याय श्रीर धर्म के काम किया करे। मेरी प्रजा को लोगा का निकाल देना छोड दी प्रमु यदेश्या की यदी बाखी है॥ १०। तुम्दारे पास सञ्चा तराजू सञ्चा एषा सञ्चा वत् रहें ॥ १९। एषा और वत् दोनों एक हो नाष के दी बर्षात् देनों में दीमेर् का दसवां स्त्रश समार दोना की नाय दोमेर् के लेखे चे दे। ॥ १२ । श्रीर श्रेक्षेल्-घीष गीरा का दे। श्रीर इकार गांच की था यह भाग अपने चारा ग्रोर के तुम्हारा माने चाहे बीस चाहे पचीस चाहे पन्द्रह सिवाने सा पवित्र ठघरे॥ २। उस में से पवित्रस्थान श्रेक्षंस् का दे। ॥ १३:। तुम्हारी उठाई हुई भेंट यह के लिये पांच सा बाद सन्धी भीरः पाच सा बाद धारी दे। प्रार्थात् ग्रेटूं के हे। मेर् में से एपा का कठवां खंश वीकोनी भून दे। श्रीर उस की चारा श्रीर पचास वीकः सव के दे। मेर् में से एपा का कठवां खंश देना। प्रचास द्वाप की भूमि कूटी पही रहे॥ ३। से तुम १८। थार तेल का नियत अग्र कीर् में से वत् का प्रचीस द्वार पात्र लम्बी और दस दबार बात चीड़ी दसवां ग्रंग दी कीर् तो दस वत् अर्थात् एक दीमेर् भूमि की मापना थार उस में प्रविश्रक्षान दे। को की तुल्य दे क्योंकि दोमेर्दस वत् का दोता है।॥१५। परमप्रित्र है ॥ 8 । यह भाग देश में से प्रवित्र और इसारल, की उत्तम, उत्तम चराइया से दी दे। ठहरे को याजक पांचित्रस्थान की येवाठएल करे हैं। मेड वर्कारेयों में से एक भेड़ वा बकरी दिर्द थीर यहाया की सेवा टहल करने की। समीप जाए। ये सब वस्तुएं अनुवाल द्वामबलि थीर मेल-बाएं उन के लिये। वह हो उन के घरी के लिये विले के लिये दिई जाएं जिस से उन के लिये स्थान श्रीर पवित्रस्थान के लिये पवित्र स्थान हो।। प्राथित्वत किया आए प्रमु यहावा की यही वासी ध । फिर पचीस हजार वास लम्या थीर दस हजार है ॥ १ई । इसायल की प्रधान की लिये देश की सब बास चीडा रक मार्ग भवन की सेवा टहल करनेहारे तेता यह सेट हैं॥ १७ । पर्वेत नये चांद की दिना लेबीयों के लिये बीस कोठिरियों के लिये हो ॥ ई। विश्वामिदिना श्रीर इस्वारल् के घराने के सब नियत फिर सुम पवित्र सर्पेश्व किये हुए भाग के पास पांता समयों में श्रीमव्यक्ति सन्वित श्रीर अर्घ देना प्रधान

ही-का काम है। दसारल के घराने के लिये। प्राथितम करने की यह पापवित बाबिन होन-बाल श्रीर मेलबाल तैयार करे॥

-१८। प्रभ यहावा ने यें कहा कि पश्चिले महीने की पहिले दिन की हू एक निर्दाप बद्धका लेकर प्रशिन्नस्यान की प्रशिव करना ॥ १९ । यासक इन पापक्षति के लेाडू में से कुछ सेकर भवन के चै।खट के बाजुकों कीर वेदी की कुर्ध के चारी कीनी श्रीर मोतरी श्रांगन के फाटक के बाज़श्रों पर लगाए। DO I फिर सहीने के सातर्थ दिन की सब अल मे पड़े मुखों स्नीर भे। लों के लिये यों की करना इसी प्रकार से मधन के लिये प्रायश्चिल करना ॥ २९। पश्चिमें महीने के चौदहवे दिन की तूम लोगों का फसइ दुषा करे यह सात दिन का पर्य है। उस से श्रवमीरी राष्ट्री खार्च चार ॥ ३३ । थीर उसी दिन प्रधान अपने थीर प्रका के सब लेगी के निमिन एक बरुडा पापबलि के लिये तैयार करे॥ २३। ग्रीर सातां दिन वह यहावा से लिये द्वामवलि तैयार करे अर्थात् एक एक दिन सात सात निर्देश बक्कड़े थीर रात सात निर्दीय मेठे बीर दिन दिन एक एक बकरा पायबलि के लिये तैयार करे, २८। श्रीर वक्ट्रे-थीर मेड़े पीड़े बद रपा मर अनुबलि श्रीर रपा पीड़े हीन् भर तेल तैयार करे॥ २५। चातवे महीने के पन्द्रधर्वे दिन से लेकर सात दिन ली अर्थात् पर्व के विनों में वह पापबलि होमबलि अनुवलि और तेल इसी विधि को अमुसार किया करे।

४६ प्रमु यहावा यी कहता है कि भीतरी बांगनका पूरवमुखी काटक काम

काज को क्ष्मी दिन बन्द रहे पर विश्वामदिन की। खुला रहे श्रीर नये चांद के दिन भी खुला रहे॥ २। श्रीर प्रधान बाहर से फाटक के खोसारे के मार्ग बार ग्रीर याचक चर का हामबलि ग्रीर मेलबलि, तैयार करे थार वह माटक की हेवको पर दग्रहवतः

विर्याम श्रीर नये चांट के दिनों में उस्त भाटक के द्वार में यहोता के साम्हने दयस्वत् करें छि । स्रीर क्षा होत्रहरित प्रधान विधानित में प्रदेशवा के लिये। चढ़ार से भेड़ के हः निर्दीप बद्वीत्का ्षीर अर्का निर्देश मेठे का होना ४१ सीर सत्वलिहत्यह है। शर्थात मेठे पोड़े एपा मर पत्त थीर मेड के अने के साथ यथार्शाक्त सन् श्रीर श्रूरपाः योक् सीन् समर तेल ॥ ई । श्रीर नये चांद के दिन वह एकं निर्दीय बक्टा ग्रीर भेड के कः बच्चे ग्रीर एक मेठा चढ़ाएं। ये सब निर्दाप हो ॥ ७१/श्रीर बहरे ग्रीर मेहे दोनी, के साथ वह एक एक एपा अनुवर्त्ति तैयारः करे स्रोट भेड के बहीं के साथ यथाश्रीक अह. और स्पान्पोंडे शीन भर तेल ॥ 🖙 । बीर जब प्रधान मीतरः चाराँ तब वट फाटक के खासारे से हाकर जार धार-उसी मार्ग से निकल जार ॥ देन न्यर क्वाब सामारक लेगा नियत समयों में यद्याया के साम्द्रने दवहयत कारने षाएं तब की उत्तरी फाटक से देवकर दग्डवत करने का भीतर बार नीत्रव्यक्तिः माठ्य हे है।कर निकले और का दक्किनी फाटक है दोकर मितर बार सा उत्तरी काटक से शक्तर निक्र श्रेष्ट्रीत , जार जिस फाटक से भीतर श्राया हो। से उसी फाटक से न लाटे अपने साम्यने हो निकल खाए।। १०.। और-जब वे मीतर यारं तब प्रधान उन के बीच होकरी भारं भार जवः वे निक्षलें तवः वे रकः साम निकलें a १९। श्रीर पर्यो श्रीर श्रीर नियस समयो मे का श्रवन वित बक्के पीके स्पानमर-श्रीरामेके-पीके स्पाः मर् का है। श्रीर भेड़ के बद्दा के असक मधाशकि का श्रीर एपा पोके छीन मर तेल ॥ १२ । फिर सब प्रधानः दोमवाल वा मेलबलि को स्वेच्छात्रलि करके यहे।वा क्रे लिये तैयार करे तब प्रव्यमुखी, फाटक उपःक्रे लिये कोखा जार थै।र,वहः,अपनाः होमवलि वाःमेलवलि येसे ही तैयार करे जैसे वह वियामियन की स्करता में जाकर फाटक के एक बाजू के पास खड़ा है। है तब बह निकले थीर , उन के निकलने के प्रीके मारुक वन्य किया:बार ॥ १३:१३ मेराइस दिन दिन वरसः भर काः एकः निर्देश सेङ्का व्यञ्चा प्रदेशवा केः, करें तब 'यह बार्डर बार' बीर्ड फाटक एकांका के हिमबाल के लिये तियार करना ह यह भीर भीर की रहें पहिंचे बन्द कुँ किया चिक्ता इ ा श्रीर त्वारा त्वार किया जायता १९८ । श्रीर सीर सीर की वह के साथ एक अञ्चयति तैयार करना अर्थात् एवा का कठवा अर्थ और मैदा में मिलाने के लिये दीन् भर तेल की तिहाई यह यहावा के लिये सदा का अज्ञ-ब्रोल निर्ण विधि के प्रतुसार पदाया जाए॥ १५। भेड़ का बच्चा अज्ञब्दिल और तेल भार भार की निर्ण देमबाल करके चढ़ाया जाए॥

१६। प्रमु यहावा यो कहता है कि यदि प्रधान अपने किसी पुत्र की खुळ दे ती वह उस का भाग है। कर प्रेती की भी मिले भाग के नियम के अनुसार वह उन का भी निल धन ठहरे। १९। पर यदि वह अपने भाग में से खपने किसी कर्मवारी की कुछ दे ती वह हुट्टी के बरस लों तो उस का बना रहे पीछे प्रधान की लीटा दिया जाए थीर उस का निस्न भाग उस के पुत्रों की मिले। द। दीर प्रधान प्रजा का कोई भाग ऐसा न ले कि अन्धेर से उन की निस्न भूमि होन ले बह अपने पुत्रों की अपनी ही निस्न भूमि में संभाग दे ऐमा न ही कि मेरी प्रजा के लेगा अपनी अपनी निक्र भूमि में संभाग दे ऐमा न ही कि मेरी प्रजा के लेगा अपनी अपनी निक्र भूमि में समाग दे ऐमा न ही कि मेरी प्रजा के लेगा अपनी अपनी निक्र भूमि में समाग दे ऐमा न ही कि मेरी प्रजा के लेगा अपनी अपनी निक्र भूमि में किस रही जाएं।

९८। फिर घट मुर्के फाटक की एक ग्रालंग में के द्वार से होकर याजका की उत्तरमुखी पाँचय काठिरिया में ले गया थीर पिच्छम स्रीर के कीने म रक स्थान था॥ २०। तय उस ने मुभ से कहा यह यह स्थान है जिस में याजक लेगा दे।पयलि श्रीर पापयांत के मास का विकार श्रीर अनुवाल का पकाएं न दी कि उन्दे याद्यरी खांगन में ले जाने से साधारम लागा पांचय ठटरें ॥ २१। तब इस ने मुभी बाहरी श्रांगन में ले जाकर उम श्रागन के चारी कोनों में फिराया और आंगन के एक एक कीने मे एक एक ख्रीटा यना था॥ २२। अर्थात् खांगन के चारा काना में चालीस छाच लम्बे खार तीस चाच चीड़े खोटे घे चारी काना के खोटों की एक ही माप थी । २३। श्रीर खारें के भीतर चारा श्रीर भीत थी ग्रीर चारी ग्रीर की भीती के नीचे चिमाने के चूरदे बने पुर घे॥ २४। तब उस ने मुम से कहा विकान के घर जहा भवनं के टहलूर ले।गी के व्यतिदानों की मिकार से ये दी है।

89. फिर बह मुर्के भवन के द्वार पर लै। टा ले गया और भवन की खेवकी के

नीचे से रक साता निकलका पूरव स्रोर बद रहा था भवन का द्वार ते। पूरवमुखी था चौर सेता भवन को पूरव श्रीर बेदी के दक्किन नीचे से निकलता था॥ २। तव वह मुक्ते उत्तर की फाटक से दे कर बाहर से गया श्रीर बाहर बाहर से घूमा-कर बादरी अर्थात् पूरव्यमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया श्रीर दक्षियां ने अलंग से जल पसीजकर बद रहा था॥ ३। जब वह पुरुष दाथ में मापने की डोरी लिये दुरु पूरव खीर निकला तव उस ने भवन से लेकर एजार दाय तक उस साते की मापा श्रीर मुक्त से उसे धार कराया थ्रीर जल टखनां तक षा ॥ ४ । फिर वद दकार राय मापकर मुक्त से पार कराया थ्रीर असल घुटनों सक घा फिर एकार द्याय मापकर मुक्त से पार कराया स्नीर जल कमर तक या॥ ५। फिर उस ने रक वजार हाब मांपे ता ऐसी नदी है। गई घी जिस की पार में न जा सका क्योकि जल बढकर तैरने के येग्रय या अर्थात् रेसी नदी घी जिस के पार कोई न जा रुके॥ '

दे। तब उस ने मुक्त से पूका कि चे मनुष्य के सन्ताम वया तू ने यह देखा है फिर मुक्ते नदी के तोर लैंडाकर पहुंचा दिया ॥ १ । लैंडिकर में ने क्या देखा कि नदी के देनों तोरा घर बहुत ही यृत हैं ॥ ८ । तब उस ने मुक्त से कंहा यह सीता पूरवी देण की खोर बहरा है खोर अरावा में उत्तर कर तास की खोर बहेगा धीर यह भवन से निकला हुआ सीता ताल में मिलं जाएगा धीर उस सा जल मीठा हो जाएगा ॥ ९ । खीर जहां जहां यह नदी यहें बहां यहां सब प्रकार के बहुत खड़े देनेहार जीवजन्तु जीएंगे खीर महालियां बहुत हो हो जाएगी खोर कहां जहां कहां यह नदी यहां का जल मीठा हो जाएगा खीर जहां कहां यह नदी यहां सा कल मीठा हो जाएगा खीर जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी बहां सब जन्तु जीएंगे ॥ ९० । खीर ताल के तीर पर महत्वे खड़े रहेगे एन्गदी से लेकर

<sup>(</sup>१) भूस में पोति। (३) भूस में पोतिया।

<sup>(</sup>१) मूल ने देा गदियां।

भाति भाति की थीर महासागर को सी धर्मागिनत मक्रीलया मिलेगी ॥ ११ । पर ताल के पास जा दल-दल थार गहहे हैं हन का दल मीठा न होगा वे खारे हो खारे रहेगे। १२। श्रीर नदो के देंग्ना तीरा पर भारत भारत के खाने येग्य फलदाई खुद्ध चपन्नेग्री-जिन के पते न मुर्भारगे श्रीर उन का फलना कभी बन्द न है। या नदी का जल जी पवित्रस्थान से निकला है इस कारण उन में महीने महीने नये नये-फल लगींगे उन के फल तो खाने के थै।र पते खार्याध के काम बार्यो।

**१३। प्रमु यहे। वा या कहता है कि जिस सिवाने** के भीतर भीतर तुम की यह देश अपने खारहीं गो।त्रे। को अनुवार बांडना पहेगा के यह है। युवुफ की दी भाग निर्ले॥ १४। श्रीर उसे तुम एक दूसरे को समान निज भाग मे पाश्रीमी क्योंकि मे ने किरिया खाई। कि, तुम्हारे पितरी की दंशा से। यह देश तुम्हारा निष भाग उद्रेगा ॥ १५ । देश का मिलाना यह हो अर्थात् उत्तर स्रोर का विवाना महासाग्रार से सेकर , देत्से मु के पास से सदाद की घाटी सें। यहुचे ॥ १६ । चार उस विवाने के पास हमात बेरीता ष्रीर सिन्नेम् द्वा जा दिसम्भ् ग्रीर एमास् के सिवानी को बीच मे है श्रीर इसर्दतीकान का है।रानु के सिवाने पर है। १९ के श्रीर सिवाना समुद्र से लेकर दिसाक्त के सिवाने के पास के दसरेने।न् तक पत्तुचे थै।र उस को उत्तर थोर इमात का सियाना दे। उत्तर का सिवाना तो यही हो ॥ १८ । थ्रीर प्रधी विवागा जिस को एक क्यार दीरान् दिमक्क कीर ग्रिलाट् ग्रीर दूसरी ग्रीर इसारल्का देश दी से यर्दन दे। पूरव का विवाना ते। यही हो ॥ १९ । श्रीर दक्कितानी सिवाना तामार् से लेकर कादेश के मरीबात् नाम सेति तक कर्णात् निष के नासे तक छीर महासागर सों पर्न , श्रीक्खनी मिखाना यही है। ॥ २० । श्रीर पिक्रका विवास दिक्किनी विवास से लेकर इसात की घाडी के साम्बने से। का महासागर है। पव्छिमी

रेनातीम् ले। जाल फैलाये जाएंगे छै। मक्कों का | सियाना यही दे। ॥ २१। इस देश की इसाइल के गोये। के यनुसार बापस में यांट सेना ॥ २२ । बीर 'इस की। शापस में थार उन परदेशियों के साथ यांट लेना जो तुम्हारे वोच रहते हुए वालको की जन्माएं वे तुम्हारे लेखे। में। देशी इसार्शिसमें की नाई उद्यो बार तुन्दारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाएं ॥ २३ । अर्थात् का परदेशो किस-गोत्र के देश-मे रहता दे। घरीं उस की भाग देना प्रभु यदे।या की यदी वागी है।

> ४८ गोतिं की भाग ये ही । उत्तर सिवाने से लगा पुत्रा हेत्-लान के सार्ग के पास से इसात् की घाटी ला श्रीर दिमान् के सिवाने के पास के एसरेनान् से उत्तर श्रीर इमात् कं पास तक एक भाग दान् का दी थीर उस के पूरवी थीर पश्चिमी सिवाने भी दे। ॥ २। क्षीर दानुको सिवाने से लगा हुवा पूरव से पिक्कम ले। आधेर् का एक भागदी। है। खीर श्राभेर् के सिवाने से लगा हुआ प्राय से पव्छिम ली नप्रासी का एक भाग है। ॥ । श्रीर नप्रासी के िषवाने से लगा दुया पूरव से पव्छिम ले। सन्ध्री का रक भाग हो।। ५। थीर सनक्ष्य के विद्याने से लगा दुया प्रथ से पव्छिम ले। रप्रेम् का रक्ष माग धे। । दे। कीर स्प्रेस् के सिवाने से लगा दुषा प्रध से पोच्छम लों बधेन् का एक गाग हो ॥ छ । श्रीर ब्बेन् के सिवाने से लगा हुया पूरव से परिकास ले। यद्भवा का एक भाग दे।॥

८। श्रीर यष्ट्रदा को कियाने से लगा हुना पूरव से योच्छिम ले। यद अर्पण किया दुया नाग दे। जिसे उत्तरी सिवाने से लेकर पूरबी ताल सी उसे मापना तुन्हें अर्थेश करना द्वारा वह पचीस दजार गांव वीहा थीर प्रव से पव्छिम लें। किसी एक गेत्र से भाग के तुल्य लम्बा दी श्रीर उस के बीच में पांवशस्थान दे। ॥ ९। जी भाग सुम्दें यदीवा की व्यर्पेख करना क्षामा उस की लम्बाई पर्चीस दक्षार बार स्रीर ची खार्ष दस एकार बास की दे। ॥ १०। स्रीर यह श्रर्पण किया हुन्ना पश्चित्र भाग याजको की मिले

<sup>(</sup>क) अल में में ने हाथ चठाया था।

<sup>(</sup>१) मूल में भाग।

दश हजार यांस चौहा दिख्लन ग्रोर पर्चीस इसार <sub>बास</sub> सम्या है। यीर उस के बीचाबीच यद्दीया का पवित्रम्यान द्दी ॥ १९ । यह त्रियेप पवित्र भाग सादीका की सन्तान के उन यानकों का ही जी मेरी जाचाया की पालते रहे थीर इसाए-लिया की भटक जाने के समय लेवीयां की नाई भटक न गये थे ॥ १३ । दी देश के अर्थन किये हुण माग में से यह उन के लिये व्यर्पण किया द्वा भाग यांगत परमप्रित्र ३४ ठदरे थीर संयोग के मियाने से लगा रहे ॥ १३ । थीर यानकों के विवाने से लगा इसा नेबीयों का माग्र ही वह पर्वोस हजार मार लम्या शेर दस इजार कार चीहा दी सारी लम्बाई पचीन एकार बाद की थीर चीडाई दस एकार बांर की दाना 98 । श्रीर वे उस में से न ती कुछ धेवें न दूचरी भूमि चे यदलें थीर न भूमि की पहिली चपन थार किसी का दिई नाए क्योंक घट परीवा के लिये पवित्र है ॥ १५ । थै।र चीहाई को पदीस । इसार बांच को साम्दने का पांच इसार यचा रहेगा से। नगर ग्रीर बस्ती ग्रीर चराई के लिये माधारक भाग है। भार नगर उस के वीच है। ॥ १६। श्रीर नगर की यह माध हा यार्थात् उत्तर द्विकवन पुरव थीर पव्चिम प्रीर माठे चार चार इजार याचना १०। श्रीर नशर के पाम चराइया हा उतर दक्षियन प्रथा पंक्तिम स्रीर सकाई सकाई सी गार चीड़ी हो ॥ १८। श्रीर श्रर्पण किये हुए पवित्र भाग के पाम की सम्याई में से जी जुरू यचे ग्राणात् पुरव थार पव्छिम दीना शार दस दम एकार पान चे। व्यर्पेश किये छुन भाग के पास दे। उस की उपक नगर में परिश्रम करने हारी की खाने के लिये हा ॥ १९। थीर दखाण्ल के सारे गोत्रों से से जी जी नगर से परिश्रम करें से। उस की खेती किया करे।। ३०। सारा प्रापंग किया हुन्ना भाग पत्नीस इजार यांच सम्या थीर पत्रीम इजार बार शहा हो सुम्हें चै।कोना पिंचत्र भाग जिस से नगर की विशेष सूमि दी

यह उत्तर भ्योर पत्नीस इजार याच सन्या पव्छिम । सा प्रधान की मिले खर्थात् पवित्र अर्पेश किये दुर स्रोर दस इजार बार चै। इं। 'ब्रीर पूरव स्रोर मात्रा की श्रीर नगर की विशेष भूमि की दे। ने स्रोर अर्थात् उन की प्रव थार पंक्रिम अलंगा के पचीच पनीस हजार बार की चौहाई की 'पास धौर गोनों के भागो के पास जी भाग रहे से। प्रधान की मिले थै।र अर्पक क्षिया दुखा पवित्र भाग श्रीर मधन का पवित्रस्थान उन के बीच हो ॥ २२। श्रीर प्रधान का भाग जो होगा उस के बीच लेबीयें थै।र नगर की विशेष भूमि दी श्रीर प्रधान का भाग यहदा श्रीर विन्यामीन के विवानी के बीच हा॥

२३। खब खीर सब ग्रीक्षी के भाग। पूरव से पांच्छम की विन्यामीन का एक भाग दे।॥ २४। श्रीर विन्यामीन् के विधाने वे लगा दुत्रा पूरव वे पव्छिम ला शिमे।न् का एक गाँग हो।। २५। श्रीर शिमे।न् के सिवाने से 'लगा हुया पूरव से पच्छिम 'लें **दस्साका**र् का एक भाग थे। । २६ । ग्रीर इश्लाकार् के सिवाने में लगा दुया पूरव में पव्छिम ली जबूलून् का एक भाग दें। ॥ २०। खीर जबूलून् के सिवाने से लगा दुखा पूरव से पंच्छिम ली गाद् का एक भाग दे। ॥ >= । स्रोर गाद् के नियाने के पास दविखन स्रोर का रिखाना तामार् में लेकर कादेश के मरीबात नाम से।ते तक थीर निष के नासे थीर महासागर ली पहुचे॥ २८। की देश तुर्म्द इसारल् के गोत्री की बाट देना देशा से यही दे ग्रीर उन के भाग ये घी हैं प्रभु यदावा की यही वाशी है।॥

इ० फिर नगर के निकास ये है। अर्थात उत्तर की अलग जिस की सम्वाई साई चार दासार पास की दी, ३१। उस में तीन फाटक दीं वर्षात् एक म्बेन् का फाटक अप यद्दा का फाटक श्रीर एक सेयी का फाटक है। क्योंकि नगर के फाटकी के नामः इसाग्ल के गीत्रों के नामीं पर रखने हैं।गे॥ ३२। थ्रीर प्रख की अलङ्ग साळे चार दलार पार लम्बी द्वा ग्रीर उस में तीन फाटक दी बर्धात एक यूषुफ का फाटक एक बिन्यामें न का फाटक थीर एक दान् का फाटक हो ॥ इइ। थ्रीर दक्किवन की खलङ्ग साठे चार घवार गांग लम्बी हो। थार उस में सीन परिया करना देशा। २१। थीर की भाग रह सार फाटक दे। प्रधीत् एक जिमीन का फाटक एक हस्सा- l

ग्रीर पव्छिम की ग्रलंग साके चार इकार वान सम्बी हो थीर उस में तं न फाटक हो शर्थात् यक गाद् का फाटक एक खागेर का फाटक खैर एक नमाली का

कार् का फाटक थैं।र एक जबूलून् का फाटक हो।। फाटक हा। इध्। नगर की चारी बलेंगी का घरा बाठारह हजार यार का है। श्रीर उस दिन से बार्ग की नगर का यह नाम यदाया शास्मा रहेगा ॥

(१) पार्थात् यहोवा वहा है।

## , दानिच्येल नाम पुस्तक।

यात्रीं की। उस की दाय में कर दिया थीर उस ने उन पात्री की थिनार् देश ग्रापने देवता की मन्दिर में ले जाकर अपने देखता के भगडार में रख दिया ॥ ३। तब उस राजा ने प्रपने खे। जो के प्रधान यागृप-नज़ की बाद्या दिई कि इस्रारली राजपुत्री कीर प्रतिप्रित पुत्रपा में से, ह। ऐसे कई जवाने। की ले षाकर जो विन खोट सुन्दर खीर सय प्रकार की ख़ुडि मे प्रधीया श्रीर ज्ञान में निपुष थीर धिहान्। श्रीर राजमन्दिर में दाजिर रहने के येग्य दी जस्-दिया के शास्त्र श्रीर भाषा सिखवा दे ॥ ॥ श्रीर राखा ने बाचा दिई कि मेरे भे। बन बीर मेरे पीने के दाखमधु में से उन्हें दिन दिन खाने पीने की दिया सार शीर तीन अरस से उन का पालन पोषण दीता रहे फिर उस के पीके वे मेरे साम्दर्न द्राचिर किये आर्थ ॥ ६ । से इन में से दानियोस धनन्याष्ट्र मीक्रागस् बीर अजर्याङ् नाम यहदी चे॥

दनन्याह् का ग्रहक् खीर मीशाएल् का मेशक् भीर 🎗 • यहूदा के राजा यहीयाकीम् के राज्य श्राम्यां का श्राम्यद्वामा नाम रवाता॥ द। दानिय्येल् कं तीसरे बरस में वाबेल् के ने अपने मन में ठाना कि मे राजा का भी जन सामर राजा नवूकद्नेरस्र् ने यबशलेस् पर चठाई करके थे। र उस के पीने का दाखमधु पीधार खपाँधत्र न डच की हीर लिया। २। तब प्रमु ने यहूदा की राजा होक से। उस ने खीर्जी की प्रधान से विनती किर्द यहायाकीम् स्रीर परमेश्वर के भवन के कितने एक कि मुक्ते खपवित्र शाना न पड़े॥ १। परमेश्वर ने खीवी के प्रधान के मन में डानियोल पर क्रपा शीर दया बहुत उपजाई॥ १०। से खीको के प्रधान ने दानियोल् से कहा में अपने स्वामी राजा से हरता ष्ट्र क्योंकि तुम्दारा खाना पीना उसी ने ठदराया है यह तुम्दारे मुद्द तुम्हारी जेहि के जवाना से सतरा दुया क्यों देखे तुम मेरा चिर राजा के साम्दने सोखिम में डालेगो ॥ ११ । तब दानियोल् ने उस मुख्यि से विष की खोलों के प्रधान ने टानियोल इनन्याइ मीशाएल् खार अनर्याद् के कपर ठदराया था कहा, १२। छपने दाशें की दस दिन लें जांच, हमारे खाने के लिये सागपात थीर पीने के लिये पानी दिया जार ॥ १३ । फिर दस दिन की घीड़े प्रमारे सुट को छीर तो खवान राजा का भोजन खाते हैं उन के मुद्द की देख थीर हीमा तुभी देख पर उसी के बनुसार बापने दासी से व्यवहार करना॥ १८। चन की यद विनसी उस ने मान लिई श्रीर दस 0। बीर क्लेंडों के प्रधान ने उन के दूबरे नाम ख़बी दिन की उन की खांचता रहा ॥ १५। दस दिन के पर्यात् दान्तियोल् का नाम उस ने खेल्तश्रस्य थीर पिट्टे उन के मुंद राजा के भे।जन के खानेदारे सब

१६। से। बह सुर्थिया उन का भाजन और उन के पीने के लिये उटराया हुया दारामधु दोनां ढुढ़ाकर उन की साग पात देने लगा ॥ १० । श्रीर परमेश्वर ने उन चारी जवानी की सब ग्रास्त्री ग्रीर सब प्रकार की विद्याची में युद्धि चीर प्रवीवता दिई थीर दानियोल सय प्रकार के दर्शन थीर स्यप्न के ष्पर्यका जानकार देश गया ॥ १८। से जितने दिन मृष्टकद्नेग्धर् राजा ने खवानी की भीतर से स्नाने की स्नाचा दिई घी उतने दिन बीतने पर कोचों का प्रधान उन्दे उस के साम्दने से गया, १९। थीर राजा उन से वासचीस करने लगा तय दानि-ग्येल् इनन्याष्ट् मीत्राएल् धीर श्रव्याष्ट् के तुल्य उन शव में से कोई न ठएरा से वे राजा के सन्मुख ष्टालिर रष्टने लगे ॥ २०। धीर घुद्धि थीर समझ के चित्रं किसी विषय में राजा उन से पूछता उस में वे राज्य भर के सब ज्योतियियों खार तन्त्रियों से दमगुणे बीर निवुष ठएरते थे ॥ २१ । बीर दानियोस् कुतू राजा के पहिले वास ली वना रहा।

र. अपने राज्य के दूसरे यरव में नयू-कद्नेस्थर् ने ऐसा स्त्रप्त देखा जिम से उस का मन यहुत ही व्याकुत दे। गया बीर उस की नींद न प्रार्थ॥ २। सय राजा ने प्राजा दिई कि ज्यातियी तन्त्री टीनरे श्रीर कस्दी युलाये कारं कि वे शक्षा की उस का स्वयू वतारं शि ये पाकर राजा के साम्दने दाजिर हुए ॥ ३। तय राखाने उन से कहा में ने एक स्टापू देखा दे ग्रीर मेरा मन व्याकुल दै कि स्वयू की की सम्भूत । 8। क्षम्दियों ने राक्षा से खरामी भाषा में कदा है राजा तू यदा लें जीता उद्दे अपने धारों की स्यप्न वता थीर दम उस का फल वताएँगे॥ ५। राजा ने कम्दियों की उत्तर दिया यद बात मेरे मुख से निकली कि यदि शुप्त मुभी फल समेत स्प्रम की न यसाश्रो से। तुम दुकडे दुकड़े किये साग्रोगो श्रीर में मदाराज की स्वप्न का कल वसाजंगा। तुम्दारे घर घूरे यनाये आर्थो ॥ ६। श्रीर यदि तुम

खवानी से प्राधिक एउन्हें श्रीर चिक्रने देख पड़े n के दान श्रीर भारी प्रतिष्ठा पास्रीगे इस लिये मुक्ते फल समेत स्वप्न को खताको ॥ ०। उन्हों ने दूसरी बार कहा है राजा स्वप्न तेरे दाशें की बताया जाए श्रीर दम उस का फल समका देंगे॥ ८। राजा ने उत्तर दिया में निश्चय जानता हूं कि तुम यद देखकर कि याचा राजा के मुंट से निकल चुकी समय घठाने चारते थे। ॥ १। से। यदि तुम मुभे स्वप्न न वतायो। सा तुमदारे लिये एक हो खाचा है क्योंकि तुम ने एका किया देशा कि जब ली समय न बदले तब से। इस राक्षा के साम्दने भूठी द्वीर गपसप की याते कहा करेंगे इस लिये मुझे स्वप्न की बताकी सद्य में सार्नुगा कि तुम उस का फल भी समका सकते दे। ॥ 90 । कस्दिया ने राजा से कहा पृचिद्यी मुर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं ना राजा के मन की वात वता सके कीर न कोई ऐसा राजा वा प्रधान या द्याक्षिम कभी दुखा जिस ने किसी न्योतियी द्या तन्त्री वा कर्दी से रेसी वात पूकी दे। ॥ १९। खेर क्षा द्यात राजा पृष्ठता है है। यनाखी है सीर देव-ताफ्री की केन्द्रकर जिन का निवास प्राखिया के संग नहीं दें कोई दूसरा नहीं जी राजा की यह बता सके ॥ १२। इंस से राजा ने खीमकर स्नार घटुत ही क्रोधित दोक्तर घायेल् के सारे प्रिक्ती के नाम करने की खाचा दिई॥ १३। से। यद खाचा निकली खीर परिद्वत सोगीं का छात द्वीने पर था ग्रीर सेग दानिष्येल् थ्रीर इस के संतियों की ठूठ रहे थे कि वे भी घात किये जाएं॥ १४। तब दानिय्येल् ने ज्ञादों के प्रधान अर्थीक् से की बायेल् के पाँगहरी की घात करने के लिये निकला या सेच विचारकर थार युद्धिमानी के साथ कष्टा, १५। खार वष्ट राजा के दाकिम अर्थीक् से पूक्ते समा कि यह याचा राजा की खोर से रेसी उतायली के साथ वर्षा निकली। जब ग्रांपीक् ने दानिय्येल् का इस का भेद बता दिया, १६। तब दानिग्रोल् ने भीतर जाकर राजा से बिनती विनर्द कि मेरे लिये की ई समय ठदराया जाए ता

५७। तस्र दानिस्रोल् ने अपने घर जाकर अपने फल समेत स्त्रप्त की यताची ती मुक्त से भाति भाति संगी छनन्याट् मीणाग्ल् चीर स्रवर्धाट् की यह छाल

परमेश्वर की दया के लिये यह कहकार प्रार्थना करे। कि बाबेल के थार सब परिडतों के संग दानियाल थीर उस के संगी भी नाश न किये जाएं॥ १९ । तव वह भेद दानियील की रात के समय दर्शन के द्वारा प्रगाट किया गया तब दानियोल् ने स्वर्ग के परमेश्वर का यह वादकर धन्यवाद किया कि, २०। परमेश्वर का नाम सदा से सदा हो धन्य है ह्यों कि खुद्धि खीर पराक्रम उसी के हैं॥ २१। थीर समया थै।र ऋतुओं की बही पलटता है राजायों की अस्त थीर उदय भी बही करता है खीर बुद्धिमानी की खुद्धि थ्रीर समसवालों का समस वही देता है ॥ २२ । वह गूड़ खेर गुप्त वाता की प्रगट करता दे वह बानता है कि जिन्धयारे में क्या क्या है छै।र उस के चंग चदा प्रकाश यना रहता है ॥ २३ । हे मेरे पितरीं के परमेक्टर में तेरा धन्यवाद धीर स्तुति करता डूं कि तू ने मुक्ते ख़िंह बीर शक्ति दिई है क्रीर जिस भेद का खुलना इस से तो। ने तुक से मांगा था से तू ने समय पर मुक्त पर प्रसट किया है तूने इस की राजा की बात बताई दे॥ २४। तव दिनियोन् ने भ्रयाम् के पास जिसे राजा ने वायेन् के परिवत्तों के नाश करने के लिये ठदराया था भीतर जासर कहा बाबेल् के परिद्रिती का नाग्रन कर मुक्ते राजा के सन्मुख भीतर से चल मे फल वतासंगा ॥

२५। तब अर्यीक् ने दानिय्येल् की मीसर राजा के चन्तुख चतावली से ले जाकर उस से कहा यहूदी वंधुकी में से एक पुस्य मुक्त की मिला है जी राक्षा की स्वप्न का फल वतायगा॥ २६। राका ने दानिय्येल् से बिस का नाम वेल्तशस्सर् भी था गूका क्या तुमा में इतनी शक्ति है कि जो स्वपू में ने देखा है सा फल समेत मुम्हे यतार ॥ २०। दानियोल् ने राजा की उत्तर दिया जी भेद राजा पूछता है यो न तो प्रशिष्टत राजा को छता सकते है न तंत्री न ज्यो निधी न दूसरे देवनेदार बतानेदारे ॥ २८। पर भेदी का कोलनेशारा स्वर्ग में परमेक्वर है और े उसी ने न्यूकद्नेस्सर् राजा की जताया है कि ग्रंत

बताकर, १८। कहा इस भेद के विषय में स्वर्श की के दिनों में क्या क्या दीनेवाला है। तेरा स्वय श्रीर की कुछ तु ने पलङ्ग पर पड़े हुए देखा से। यद है ॥ २ (। हे राजा बाब तुक्त की पलङ्ग पर यह विचार पुत्रा कि पीड़े क्या क्या दे।नेवाला दै तब भेदे। के खें। लनेशारे ने सुक्त की खताया कि क्या क्या शिने-वाला है ॥ ३०। मुक्त पर ते। यह भेद कुळ इस कारण नहीं खोला गया कि मै थीर सब प्राखियों से प्रधिक युद्धिमान इं केयल इसी कारण सीला गया दें कि स्वय का फल राजा की वताया जाग थीर तू शयने मन के विचार समभ सके ॥ इ१। चे राजा जय तु देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पढ़ी थीर वद मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी से सम्बी चौड़ी धी थीर उस की चमक अनुवम धी थीर उस का सप भगंकर था ॥ ३२। उस मूर्ति का सिर ते। चारी सेने का था उस की काती और भूबार चान्दी की उस का पेट थार जांचें पीतल की, इह । उस की टांगें सारे की थै।र उस के पांच कुछ ता सादे के थै।र कुछ मिट्टी के घे॥ इष्ठ। फिर देखते देखते तू ने क्या देखा कि रक्ष पत्थर ने किसी के विना खादे याप ही याप उखरकर उस मूर्ति के पाँठा पर की ले। दे श्रीर मिट्टी के घे लगकर उन की चूर चूर कर डाला ॥ ३५ । तय लेक्षा मिट्टी घीतल चान्दी श्रीर चे।ना सी स्व चूर चूर हा गये श्रीर धूपकाल में खिल्हानी के भूचे की नाई बगार से ऐसे उह गये कि उन का कहाँ पता न रहा खार घह पत्थर जा मूर्ति पर लगा था से। खड़ा पहाड धनकर सारी पृश्वियों में भर गया॥ ३६ । स्त्रप्न तो ये। दी दुवा थीर अध इम उस का फल राजा की समका देते है। ३९। हे राखा तूतो महाराजाधिराज है क्यों कि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुस की राज्य सामर्थ्य शक्ति थीर महिमा दिई है॥ ३८। थीर जहा कही मनुष्य पाये जाते हैं वहां उस ने उन सभा की थीर मैदान को जीवजन्तु थीर खाकाय के पक्षी भी तेरे वश में कर दिये हैं और तुभ की उन सब का व्यधिकारी ठप्टराया है वह सोने का स्विर तू ही है। इर । श्रीर तेरे पीछे उस से कुछ उत्तरके एक राज्य कीर उदय देशा किर एक कार तीसरा पीतल का

सा राज्य होगा बिस में सारी पृथियी या जाएगी ॥ का प्रभु और भेदी का खीलनेहारा है इस लिये तू 80 । ग्रीर चै। घा राज्य लेक्टि के तुल्य पीळा देशा। सोरे से तो सब वस्तुएं चूर चूर थे। जाती श्रीर पिस चाती है से जिस मांति लेहि से वे सब कुचली काती हैं उसी भांति उस चै। घे राज्य से सब कुक चूर चूर देशकर पिस जाएगा ॥ ४१ । श्रीर तू ने जी मूर्ति के पावों थीर उन की व्यालियों का देखा जा कुछ कुमरार की मिट्टी की थार कुछ से से की थी इस से यह चाया राज्य बटा पुत्रा देशा तै।भी उस में ले हे का सा कड़ापन रदेगा जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के चंग लेखा भी मिला तुत्रा देखा ॥ ४२ । थीर पार्वाकी अगुलिया जी कुछ ती लीदे की थीर कुछ मिट्टी की घीं इस का फल यह है कि वह राज्य बुक ते। दूठ श्रीर कुछ निर्धल रोगा ॥ ४३। थीर तूने जो सीप्टेको कुम्पारकी मिट्टी के संग्रामिला पुत्रा देखा इस का फन यह है कि उन राज्य के लोग नोच मनुष्ये। में मिले बुखे ते। रहेंगे पर क्षेम्रे ले।हा मिट्टी की साथ मिलकार एक दिल नि द्वीता तैसे धी ये देशनों भी एक न यने रहेगे॥ ४४। श्रीर उन राजायों के दिना में स्त्रर्गका परमेश्वर एक ऐसा राज्य दवय करेगा जे। सदा लें। न ट्रुटेगा श्रीर न यद किसी दूसरी जाति के दाय में किया जाएगा परन्तु यद उन सय राज्ये की चूर चूर करेगा ग्रीर चन का जन्त कर डालेगा थीर वह जाप स्थिर रहेगा ॥ ४५ । तूने जो देखा कि एक पत्थर किसी को प्राथ के विन खोदे प्रशास में से समुहा थीर ले। हे पीतल मिट्टी चान्यी और सेनि की घूर चूर किया इसी रीति मदान् परमेश्वर ने राजा की जताया है कि इस की पीछे क्या क्या दिनियाला दै र्थार न स्यप्न मेन उस की फल मेकुछ संदेद है। ४६। इतना मुन नयू अद्नेस्सर् राजा ने मुद्द के छल गिरको दानियोल् की दराडवत किया थीर शाजा दिसे कि इस की भेंट चकाकी सीर इस की सास्त्री सुगंध वन्तु जलाग्री ॥ ४० । फिर राजा ने दानियोल् से फदा भव हो। यद दै कि तुम लेखों का परमे-ध्यर सद्य रंग्छरे। क्षेजपर परमेश्वर ग्रीर सव राजाग्री

यह भेद खोलने पाया ॥ ४८। तय राजा ने दानियोल् का पद बड़ा किया थीर उस की बहुत से बड़े बड़े दान दिये थी। यह आजा दिई कि यह खायेल् की सारे प्रान्त पर द्यांकिम श्रीर वाबेल् के सब प्रसिटतीं पर मुख्य प्रधान वने ॥ १९ । तय दानियोल् के विनती करने से राजा ने शद्रक् मेशक् श्रीर श्रवेद्नगी की यावेल् को प्रान्त को कार्य्य के कपर ठहरा दिया पर दानियोल् स्राप राजा के दरवार मे रहा करता घा ॥

३ न्बू कद्नेस्सर् राजा ने धाने की एक मूरत वनवाई जिस की जवाई साठ हाय और वाहाई क हाय की घी थैं। र उस ने उर्स की वाबेल् के प्रान्त में के दूरा नाम मैदान में खड़ा कराया॥ ३। तब नव्यकद्-नेस्वर् राजा ने पाधिपतियों द्यांकिमा गर्वनेरे जिलों राजाचिया न्यायियां चास्त्रियां खादि प्रान्त प्रान्त के उछ अधिकारियों की दुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में की उस ने खडी कराई घी वारं ॥ ३ । तब बाधिपति हाकिस ग्रवर्नर जन् खजांची न्यायी शास्त्री खादि प्रान्त प्रान्त के सारे श्रीधकारी मह्रकद्नेस्सर् राजा को खडी कराई धुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिये एकट्टे दृश और उस मूरत को साम्पने खढे दुर ॥ ४। तव ठठोरिये ने जंचे शब्द से पुकारको कहा है देश देश थीर जाति जाति की लेगो। खेर भिन्न भिन्न भाषा वालनेहारा तुम की यह बाचा सुनाई जाती है कि, ५। जिस समय तुम नरांचरो वांसुली बीया सारंगी वितार प्राी ब्रावि सद्य प्रकार के बानों का र्यंब्द सुने। उसी समय ग्रिस्की नव्रक्षद्नेस्मर् राजा की खड़ी कराई हुई सेाने की मूरत की दरहवत करे।। ई। और नी बीर्ड गिरकी दग्रहवत न करे से। उसी घड़ी धधकते दुर भट्टे की घीच में डाल दिया जाएगा ॥ ७ । इस कारण उस समय ज्या ही सब जाति को लोगी की नरसिंग बांसुली वीया सारंगी सितार खादि सब प्रकार के वाजों का मञ्द सुन पद्मा त्यों ही देश देश कीर (१) तून में भुरमुरा। (२) मून में विनाशी नमुखी के यत्र है। जाति जाति के लेशो। खीर भिन्न भिन्न भाषा बीलने-

नेरसर् राजा ने खड़ी कराई भी दगडवत किई॥ ८। उस समय कई एक कस्दी पुरुष राजा की पास गये और यह कहकर यह दिया को खुगली खाई कि, ए। वे नव्रअद्नेस्सर् राजा से कदने लगे दे राजा त् सदा ली कोता रहे। १०। दे राका तूने ती यद शासा दिई दें कि ना ना मनुष्य नरिस्ती थांसुली घोणा सारंगी वितार पूर्ती यादि सब प्रकार के बानों का यव्य स्ने से शिएके उस साने की म्रात की दयस्वत करें॥ १९। ख्रींर की कोई गिरके दगडवत न करे का घघकते दुए महेके बीच में डाल दिया जाएगा॥ १२। सुन शद्रक् मेशक् थ्रीर व्यवेदनगी नाम कुछ यहूदी पुरुष है जिन्हें तू ने वाबेल् के प्रान्त के कार्य्य के कपर ठइराया है उने पुरुषा ने हे राजा नेरी याचा की कुछ चिन्ता नहीं किई वे तेरे देवता की उपायना नहीं करते थीर जी सेने की मूरत तू ने खड़ी कराई दै उस की दरहवा नहीं करते ॥ १३। तय नवूकाद्नेस्तर् ने रे।य कीर चलकलाइट में क्षाकर भाजा दिई कि ग्रहक् मेशक् सार श्रवेद्नगी। की। लाग्नी तब वे पुरुष राजा के साम्दने दाजिर किये गये॥ १८। नव्यक्तद्नेस्सर् ने उन से पूका दे भद्रक् मेशक् ग्रीर अवेद्नगो तुम लेगा की मेरे देवता की उपासना नहीं करते थीर मेरी खड़ी कराई हुई चीने को सूरत की दग्रहन्नत नहीं करते क्या तुम जान व्यभक्तर ऐसा करते है। । १५। यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरियो बांधुली बीखा सारंगी चितार पूंगी स्नादि सब प्रकार के वालों का शब्द सुना उसो क्षय शिरको मेरी बनवाई पुर्द मूरत की दग्डवत् करे। तो वचे।गे ग्रीर यदि तुम दग्डवत् म करे। ती इसी घडी घधकते दुए महे के खीच में हाले बाग्राम फिर ऐसा कीन देवता है जा सुम को मेरे हाथ से हुड़ा. सक्ते॥ १६। शत्रक् मेशक् सार प्रविद्नगोा ने राजा से कछा है नवूक द्नेस्सर् इस विषय में तुमी उत्तर देने का इसे मुक्ट प्रयोजन नदी कान पहला ॥ १७ । घमारा परमेश्वर किस की इम उपासना करते हैं यदि ऐना हो तो दम की उस घषकते हुए भट्ठे से हुड़ा सकता है बरन दे राजा

हारों ने गिरको उस साने की मूरत की जो नवूकद्-|वद दमे तेरे हाथ से भी हुड़ा सकता है ॥ १८। कीर की दे। दे। दे। पर दे राजा सुने विदिस धा कि इस लोग तेरे देवता की उपायना न करेंगे कीर न सेरी खड़ी कराई हुई सेाने की मूरत की दगडवत करेंगे॥ १९। तव नवकद्नेस्सर् जल उठा धीर उस के चेहरे का रंग छंगे शहक मेशक पीर यावेद्नगो। की योर यदल गया तय उस ने प्राचा दिई कि मट्टे के। रोति से सातगुरण प्रधिक धधका दे। ॥ २०। फिर खपनी सेना में को कई एक सलवान पुरुषे। को उस ने प्राचा विद्विक ग्रहक् मेशक् थीर पावेद्नगो। की वाधकर उस धधकते दुर मट्टे में डाल दे। । २१। तय ये पुरुष ग्रवने मोहो। ग्रंगरखें यागे। श्रीर श्रीर वस्त्री संदित वांधक्तर इस धधकते हुए मट्टे में डाल दिये गये॥ २२। घट भट्टा ते। राजा की हुठ आजा दोने के कारण जत्यना धर्मकाया गया चा इस कारण जिन पुरुषों ने शहक मेशक श्रीर श्रयेद्नगो। की उठाया से जांग की बांच हो से बन मरे ॥ ३३। ग्रीर उसी धधकते हुए भट्टे के बीच घड़क् मेशक् श्रीर श्रवेद-नगो। ये तीनी पुरुष यंधे हुए गिर पडे ॥ २८। तब नव्रज्ञद्नेस्धर् राजा प्रवंभित हुवा बीर घवराकर उठ खड़ा हुआ श्रीर अपने मंत्रियों से पूछने लगा क्या इम ने चस यामके योच तीन ही पुरुष वंधे हुए नदी उलवाये उन्दों ने राजा की उत्तर दिया दां राजा सच बात है। २५। फिर उस ने कहा श्रव क्या देखता हू कि चार पुरुष प्राप्ता के बीच खुले दुर टइल रहे हैं ब्रीर उन को कुछ भी द्वानि नदी भासती बीर चै। चे पुरुष का स्वबंग किसी ईश्वर के पुत्र का सा है। २६। फिर नवू बद्नेस्स् उस धधकते दुर महे के द्वार के पास जाकर करने लगा है ग्रद्रक् मेशक् थीर खवेद्नगा है परमाधान परमेश्वर के दासे। निकल्कर यहां श्राश्री यह सुनकर शहक् मेशक् श्रीर श्रवेदनगा श्राग के छीच से निकल आये॥ २०। जय प्राधिपति दाकिम गवर्नर श्रीर राजा के मन्त्रियों ने के। एक ट्वें हुए घे उन पुरुयों की ग्रीर देखा तब क्या पाया कि इन की देश में कात का कुछ छुवाव नहीं श्रीर न इन के सिर का स्क वाल मी भुलसान इन के माने कुछ विगारे न इन में जलने की ग्रंध कुछ पाई जाती है।। २८।

· <52

नयुक्तद्नेरसर् कदने लगा धन्य है शद्रक् मेशक् श्रीर , याया जिस का नाम मेरे देवता के नाम के कारण ध्रवेद्नेगो। को परमेश्वर जिस ने अपनो दूत भेजकर विल्तश्रस्य ख्खा गया था थ्रीर जिस में पवित्र श्रवने इन दासें की इम लिये बचाया कि इन्हें। ने ईश्वरें का श्रात्मा रहता है श्रीर मैं ने उस कें। राला की बाजा न मानकर उसी पर भरोसा रक्ता वरन यह से।चक्तर व्यपना घरीर भी अर्पेख किया कि इस अपने परमेश्यर की छोड़ किसी देवता की उपासना वा दर्खवत न करेगे ॥ २९ । से। में यह आचा देता हू कि देश देश श्रीर खाति जाति के लेगो। श्रीर भिन्न भिन्न भाषा बीलने-ष्टारी में से की की दें भड़क् मेणम् खार खबेद्नगी। के परमेश्वर की कुछ निन्दा करे से। ट्कडे टुकड़े किया जाए ग्रीर उस का घर घूरा बनाया जाए क्योकि ऐसा कीई और देवता नहीं की इस बीति में बचा सकी ॥ ३०। तब राजा ने वायेल् के प्रान्त में शहक मेशक सीर प्रवेदनारे का पद बठाया।

इ अध्याय ।

सारी पृष्यियी पर रशते है उन सभी से नयूजद्नेस्तर् यसेरा करती हैं श्रीर सारे प्राणी उस से ख़ाहार पाते राजा का यह यक्त हुआ कि तुम्हारा कुछल क्षेम यहे॥ हैं॥ १३। में ने प्रलंग पर दर्शन पाते समय स्था २। मुभ को प्रच्छा लगा कि परमप्रधान परमेश्वर देखा कि एक पवित्र पटक्या स्वर्ग से उत्तर स्नाया॥ ने मुभे का का चिन्द थार चमरकार दिखाये हैं उन चस क्री प्रमुता पीठ़ी से पीड़ी सां यनी सहती है ॥

मेरे स्यप्न का फल मुक्ते यताने के लिये मेरे साम्यने

श्रपना स्वप्न यह कहकर बता दिया कि, ९। ह वेल्तश्रस्सर् तू ते। स्व ज्योतिपियों का प्रधान है मे जानता हु कि तुम में पवित्र ईश्वरी का छात्मा रहता है थीर तू किंसी भेद के कारण नहीं घवराता के। के। स्वप्नी में ने देखा है उसे फल समेत मुक्षे वताकर समभा दे॥ १०। पर्लंग पर स्रो दर्शन में ने पाया से। यह है अर्थात् में ने क्या देखा कि पृश्चिती के बीचे।बीच एक वृत्त लगा है जिस की जंबाई यही है ॥ १९ । घट वृत्त वढ़ वढ़कर हुट हो गया चस की कंचाई स्वर्ग लें पहुची श्रीर वह सारी पृष्यियी की छोर से। देख पड़ता है। १२। उस के पते सुन्दर हैं और इस में फल बहुत है यहा ला कि उस से सभी के लिये भे। जन है उस के नीचे अ• देश देश के खीर वाति वाति के लेगा थार मैदान के सब पशुखों की काया मिलती है खीर भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारे जितने उस की डालिया में सब बाकाश की विद्यार १८। उस ने जरे शब्द से पुकारको यद कहा कि को प्रगट करें॥ ३। उस के दिखाये हुए चिन्द क्या यूच की काट हाले। उस की हालिया की हांट दे। धी बढ़े थै।र उस के चमत्कारी में बचा घी बड़ी उस के पते भाइ दे। और उस के फल कितरा श्रांक प्रगट दोती है उन का राज्य ती सदा का खीर डाली पश् उस के नीचे से इट जाएं खीर चिंह्याएं उस की डालियों पर से उड़ जाएं॥ १५। तीभी उस 8। में नयूक्तर्नेस्सर् अपने भयन में जिस में के ठूठ की जड़ समेत भूमि में होड़ी थ्रीर उस की रहता था चैन से खीर प्रफ़ौद्धत रहता था॥ ५। में लोड़े थ्रीर पीतल के बन्धन से बांधकर मैदान की में ऐसा स्यप्न देखा निस के कारण में हर गया थीर हरी घास के बीच रहने दे। बह आकाश की खीस पलंग पर पड़े पड़े की विचार मेरे मन में आपे श्रीर से भींगा करे श्रीर भूमि की घास लाने में मैदान के जा बात में ने देखी उन के कारण में घबरा गया। पशुस्रों के उग मागी दे। १६। उस का मन ६। से में ने खाला दिई कि बावेल् के मब परिष्ठत बदले और मनुष्य का न रहे पशु ही का सांबन बाए थीर सात काल उस पर धीतने पाएँ॥ १९। दालिर किये जाएं। छ। तय ज्योतियी तत्री अस्वी यद नियम पदक्षी के निर्णय से शीर यह बात पवित्र कीर छोर घानहार यतानेहारे भीतर खाये थीर में लेगो। के वचन से निकली थीर उस की यह मनसा ने उन की व्यपना स्यप्न घताया पर छे उन्ह का फल दिक्ति की की ते दें ने। जान लें कि परमप्रधान न यता सके ॥ द । निदान दानिष्येल् मेरे सन्मुख परमेग्रवर मनुष्यों के राज्य मे प्रमुता करता स्नीर उस

की खिसे चाहे उसे दें देता है थीर सब उस पर नीच से नीच मनुष्य भी ठहरा देता है। १८। मुक नवू कद्नेस्सर् राजा ने यही स्वप्न देखा से। दे वेल्त-ग्रस्टर्तू इस का फल वता क्यों कि मेरे राज्य मे श्रीर कोई परिहत ते। इस का फल मुक्ते समका नहीं सकता पर तुम मे जा पवित्र ईष्टिरा का श्रात्मा रदता है इस से तू उसे समक्ता सकता है॥

१९। तब दानिय्येल् बिस का नाम वेल्तशस्सर् भी या से घडी भर घवराता रहा थीर से चते सीचते व्याक्त्ल है। गया। राका कहने लगा दे वेल्तशस्यर् इंस स्वप्न सेवा इस के फल से तू व्याकुल मत हो। बेल्तशस्यर् ने कहा है मेरे प्रमु यह स्वप्न तीरे वैरियों पर और इस का अर्थ तीरे देंगिहया पर फले॥ २०। जिस वृद्ध को तूने देखा जी बढ़ा श्रीर दृढ घे। गया श्रीर उस की कवाई। स्वर्गला पदुची ब्रह पृष्टिची भर पर देख पहा, २९। उस की पतें सुन्दर क्रीर फल बहुत ये उस में सभी के लिये भे। जन या उस के नीचे मैदान के सब पशु रहते थे क्षीर उस की डालियों में क्षाकाण की चिडियाएं बरेरा करती थी॥ >२। हे राजा उस का अर्थ तू ही है तू ती बढ़ा स्रोर सामर्थी हा गया तेरी महिमा बढ़ी श्रीर स्वर्ग ली पहुच गई कीर तेरी प्रभुता पृचिकी की छोर लीं फैली है।। २३। श्रीर देराजा तूने जी रक पवित्र पहरुर को स्वर्ग से उत्तरते स्नीर यद कदते देखा कि वृत्त की काट दाली थीर उस का नाथ करें। तीर्मी उस के ठूठ के। कड समेत मूमि में क्रोडो श्रीर उस की लीई श्रीर पीतल के बन्धन से बांधकर मैदान की इरी घास के बीच रहने दे। बह स्राकाश की स्रोस से भींगा करे थै। र उस की मैदान के पशुश्री के सग्र ही माग्र मिले श्रीर जब ला सात काल उस पर बीत न चुर्क तब ली उस की रेसी ही दशा रहे॥ २४। देराका इस का फल क्षे। यरमप्रधान ने ठाना है कि राजा पर घटे से। यह है कि, २५,। तू मनुष्ये। के बीच से निकाला जारमा श्रीर मैदान के पशुश्री के सम रहेगा श्रीर ् वैलाकी नाई धास चरेगा स्नीर साकाण की स्नोस ये भींगा करेज़ार खीर सात काल तुक पर खीतेगे

जब से कि तून जान से कि मनुष्यों के राज्य में परमप्रधान ही प्रभुता करता श्रीर उस की जिसे चाहे उसे दे देता है ॥ २ई । श्रीर उस वृत्त को ठूंठ के। जड़ समेत होड़ने की श्राचा जो हुई इस का फरायद है कि तेरा राज्य तेरे लिये बना रहेगा कीर जब तूजान लेकि जगत का प्रमुस्वर्गदी में है तब से तूं फिर राज्य करने पाएगा। २०। इस कारण दे राजा मेरी यद सम्मति तुमी मानने के योग्य जान पड़े कि तू पाप के। दक्तर धर्म करने लगे थ्रीर प्रधम्मं क्वीडकार दीन छीनी पर दया करने लगे क्या जानिये ऐसा करने से तेरा चैन बना

(OR

२८ । यद सब कुछ नव्यक्तद्नेस्सर् राजा पर घट गया ॥ २९ । वारह मद्योने के घीते पर वह वाखेल के राजभवन की इत पर टटल,रदा या ॥ ३०। तव वद करने लगा क्या यह बहा वाबेल् नदी है जिसे मै ही ने यापने वल सीर सामर्थ्य से राजानिवास द्याने को अपने प्रताप की घडाई के लिये वसाया है। ३९। यह वचन राजा की मुद्र से निकलने न पाया कि यह आकाणवासी हुई कि हे राजा नव्यकद्नेस्सर् तेरे विषय आचा निकलती है राज्य तेरे हाथ से क्रूट गया ॥ ३२। ग्रीर तू मनुष्ये। क्रे वीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुश्री के सम रहेमा श्रीर वैसे की नाई घास चरेगा श्रीर सात काल तुभा पर बीतेंग्री जब सी कि तू जान न ले कि परमप्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रमुता करता ग्रीर उस की जिसे चारे उसे दे देता है ॥ ३३ । उसी घड़ी यद वचन नवू ऋद्नेस्सर् के विषय में पूरा हुआ अर्थात् वह मनुष्या में से निकाला गया थार वैसी की नाई घास चरने लगा थीर उस की देह श्राकाण की थीस से भीगती घो यहा लों कि उस की खाल उकाय प्रांचीयों की परें। के थीर उस को नाखून चिद्यास्रो की चंगुता के समान बढ़ गये॥ ३४। उन दिनी के बीते पर मुक्त नबूकद्-नेस्सर् ने अवनी खांखें स्त्रां की खेर उठाई थे।र

<sup>(</sup>१) मूल नें, कि स्वर्ग प्रमुता करता है।

मेरी ख़िंद्ध फिर ज्यें की त्यें ये गई तब में ने की स्तृति कर रहे थे कि, ५ । उसी घटी मनुष्य के परमप्रधान की धन्य कहा थीर चे सदा ली जीता रहता है उस की स्तात खार महिमा यह कहकर करने लगा कि उस की प्रभुता सदा की है खीर उस का राज्य पीठी से पीठी तो बना रलनेहारा है॥ ५५। जार पृथियी के सारे रहनेदारे उस के साम्दने तुक्क शिने जाते है ज़ीर घह स्वर्ग की सेना शिर पृधिवी को रहनेहारी की बीच व्यपनी ही इच्छा की बातुशार कास करता है थीर कोई उस की राजकर उस से नहीं कए रकता कि तू ने यह क्या किया है ॥ ३६। उसी समय मेरी युद्धि फिर ज्या की त्यां दी गई थीर मेरे राज्य की मधिमा के लिये मेरा प्रताप थीर भी मुक्त में फिर या गर्द थीर मेरे मन्नी भीर थीर प्रधान लेगा मुभ ये भेट, करने की पाने लगे थै।र मै अपने राज्य में स्थिर दे। गया श्रीर मेरी विशेष यहाई द्वाने सभी ॥ इ० । से। यह मै नदूकद्नेस्सर् स्वर्ग के राजा की सराएता थीर उस की म्लुति बीर महिमा करता हु क्योंकि उस के सब काम सब्वे थीर उस के सब व्यवदार न्याय के हैं शीर हो। लाग गर्छ से चलते हैं उन को यह नीचा कर सकता है 🛚

प् चेल्पास्सर् नाम राज्ञा ने प्रधने एकार प्रधानी के लिये बड़ी जेव-नार किई थीर उन एवार लेगो। के साम्दने दाखमधु पिया ॥ २। दाखमधु पीते पीते वेल्-शरमर्ने खाला दिई कि बीने चादी के ली पात्र मेरे पिता नयू अद्नेस्सर् ने यम् शलेम् के मन्दिर में से निकाले थे में ले आयां कि राजा ग्रापने प्रधानी श्रीर रानियों श्रीर रखें लियों समत उन से पीए ॥ ह। तय क्षेत सिन के पात्र यस्यलेम् मे प्रामेश्वर के मधन यो मन्दिर में में निकाले गये थे से लाये गये कीर राजा अपने प्रधानों और रानिया और रखेलियां समेत उन से पीने लगा॥ १। वे दारामधु पी पीकर माने चांडी पीतल नाएकाठ थीर पत्थर के देवताची

दाय की सी कई अगुलिया निकलकर दीवट के साम्बने राजमन्दिर की भीत के घूने पर कुछ लिखने लगीं यौर दाय का जा भाग लिख रहा घा है। राज्ञाको देख पडा॥६॥ उसे देखकर राजाकी श्रीदत हो गई श्रीर यह सेवित सेवित घवरा गया श्रीर उस की कांट को जे। इ ठीले ही गये श्रीर कापते कावते उस के घुटने एक दूसरे से लगने लगे ॥ ० । तब राका ने कवे शब्द से पुकारको तन्त्रियों कस्दियों स्नार थीर रोनदार वतानेदारी की राजिर कराने की आजा दिई। सब यायेल् की पंग्डित पास श्रापे तब राजा उन से करने लगा की कीई वह लिखा हुया बांचे थै।र उस का अर्थ मुक्ते समकाए उसे बेजनी रंग का यस्त्र थीर उस को गले में सोने का करठा पदिनाया लाण्या थीर मेरे राज्य मे तीसरा बद्दी प्रभुता करेगा ॥ ८। तय राजा के सब परिहत लेगा भीतर ती खाये पर इस लिखे दूर की घांच न सकी श्रीर न राजा की। उस का वर्षसमभा सके॥ ९। इस पर घेल्यस्पर् राजा निषट घष्टरा गया थार उस की चीदत दे। गई थीर उस के प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए॥ १०। राजा खीर प्रधाना के वचनों का दाल मुनकर रानी जेवनार के घर में आई श्रीर कदने लगी देराला तू युगयुग जीता रहे मन में न घटरा थीर न तेरी चींघत है। ॥ १९। क्यों कि तेरे राज्य में दानिष्येल् एक पुरुष धै जिस का नाम तेरे पिता ने घेल्तशस्यर् रक्खा था उस मे प्रवित्र ईश्वरी का स्नासा रचता है श्रीर उस राखा के दिने। मे प्रकाश प्रवीयता थीर देश्वरे। के तुल्य बुद्धि इस मे पाई गई ग्रीर है राजा तेरा पिता थे। राजा था उस ने उस की सब ज्यातिषिषीं तन्त्रियों अस्दियों ग्रीर ग्रीर दीनदार व्यताने हारों का प्रधान उहराया था॥ १२। क्योंकि उस में उत्तम शात्मा ज्ञान श्रीर प्रयोगता ग्रीर स्वप्ने का फल यताने ग्रीर परोलिया खोलने श्रीर संदेश दूर करने की शक्ति पाई गई। सा अव दानिप्येंल् युलामा जार खार वट इस का खर्च वतारमा।॥

**५३। तत्र दानिय्येल् राजा को साम्दने भीतर** युलाया गर्या। राजा दानिय्येल् ये प्रकृते लगा कि

<sup>(</sup>१) मूल में उस का द्वाच गारके।

क्या तू वही दानिय्येल् है जो मेरे पिता श्वृकह्नेसर्। राजा के यहूदा देश से लाये हुए यहूदी बंधुओं मे से है। पश्रीम ने तो तेरे विषय में सुना है कि ईश्चरीं का खात्मा तुक्त में रहता है और प्रकाश प्रयोगता थीर उत्तम बुद्धि तुम्म मे पाई जाती है। १५। था याभी प्रशिव्हत थार तंत्री लेगा मेरे साम्दने इस लिये लाये गये घे कि वद लिखा दुवा वांचे थीर उस का ग्रार्थ मुक्ते व्यतारं श्रीर वे साँउस वात का स्तर्थ न समका सके ॥ १६ । पर में ने तेरे विषय मे सुना दै कि दानियोल् भेद खेाल सकता श्रीर सन्देश दूर कर सकता है सा अब यदि तू उस लिखे हुर को बाच सके और उस का अर्थ भी मुक्ते समका सकते ते। तुस्ते दैंबनी रगका वस्त्र खैार तेरे गले मे सेाने का कंठा पहिनाया जाएगा ग्रीर राज्य मे तीसरा तू दी प्रमुता करेगा ॥ १०। दानियोल् ने राजा से केहा अपने दान अपने ही पास रख और की बदसा तू देने चाइता है से दूसरे को देने वह लिखी हुई बात राजा की पठ सुनाक्ताा खीर उस का खर्थ मी तुमे सममाज्या ॥ १८। हे राजा परमप्रधान परमेश्वर ने तेरे पिता नवूकद्नेस्सर् की राज्य बड़ाई प्रतिष्ठा थीर प्रताप दिया था॥ १९। खीर उस वसाई के कारण की उस ने उस की दिई थी देश देश थीर जाति जाति के सब लेता थीर भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारे उस के साम्हने कापते ग्रीर गरगराते चे जिस की वह चाइता उसे वह घात जराता था धीर बिस की बद चाहता उसे बद जीता रखता था जिस को यह चाहता उसे यह ऊचा पद देता था थैर जिस की वह चाहता उसे वह मिरा देता था। ३०। निदान जब उस का मन फूल उठा श्रीर चस का आत्मा कठार है। गया यहा ली कि वह यमिमान करने लगा तब वह अपने राजिएहासन पर से स्तारा गया थीर उस की प्रतिष्ठा भंग किई गर्भ, २९। थीर वह मनुत्यों में से निकाला गया थीर उस का मन पशुकी का वा थीर उस का निवास धनैले गरहीं के बीच हा गया वह बैला की नाई घास चरता थार उस का शरीर आकाश की यास में भींगा करता या जब लों कि उस ने जान न लिया

कि परमप्रधान परमेश्वर मनुष्या के राज्य में प्रभुता करता श्रीर किसे चाहता उसी की उस पर प्रधिकारी उद्दराता है ॥ २२ । ताभी हे बेल्यस्स् तू जा उस का पुत्र है यदािय यह सव कुरू जानता या तीभी तेरा मन नम् न दुष्रा ॥ २३ । घरन तू ने स्वर्ग की प्रमु के विरुद्ध विर उठा उस के भवन के पात्र संगाकर ष्रापने साम्हने धरवा लिये श्रीर श्रपने प्रधाना श्रीर रानिया थ्रीर रखेलियां समेत तूने उन से दाखमधू विया थीर चादी सेाने पीतल लोहे काठ थीर पत्थर के देवता की न देखते न सुनते न कुछ जानते दै उन की ती स्तुति किई परन्तु परमेश्वर जिस की हाथ में तेरा प्राग रे थीर विसन्ने वश में तेरा सव चलना फिरना है उस का चनाम तू ने नहीं किया ॥ २४। तब दी यद-दाय का एक भाग उसी की ग्रीर चे प्रशाट किया गया श्रीर वे शब्द लिखे गये ॥ २५। यीर जी शब्द लिखे राये से ये दें अर्थात मने मने तकेल्' जपर्शीन्'॥ २६। इस वाल्य का व्यर्थ यद है मने परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन ग्रिनकार उस का फन्त कर दिया है।। २७। तकोल् तूमाने। तुला मे तीला गया और इलका जचा है। ३८। परेस् तेरा राज्य बाटकर मादिया श्रीर फारचियां की दिया गया है।। २९। तव वेल्घरसर् ने माजा दिई ग्रीर दानिय्येल् की वैजनी रंग का वस्त्र ग्रीर उस के गले में सोने का कंठा पहिनाया गया श्रीर इकेरिये ने उस के विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियोल् ही प्रमुता करेगा ॥ ३०। उसी रात की कर्वियो का राजा बेल्यस्यर् मार डाला गया ॥ ३९। श्रीर दारा मादी जो कीई बासठ बरस का या राजगड़ी पर विराजने लगा ॥

दि दाना को यह मावा कि अपने राज्य के जगर एक चा बीच ऐसे अधिपति ठहराएं को सारे राज्य में अधिकार स्वर्धे। २। थीर उन के उपर उस ने तीन अध्यक्ष जिन में से दानियोल् एक था इस लिये। ठहराये कि बे उन

<sup>(</sup>१) प्राचीत् गिमा। (२) अर्थात् तीला। (२) प्राचीत् सीर बाटते है। (४) न्राचीत् बाट दिया।

की कुछ दानि न दीने पाए॥ ३। जब यद देखा गण कि दानियोल् में इतम श्रातमा गईता है तब चस को उन व्यध्यकों शीर व्यधिवित्तयों से व्यधिक प्रतिष्टा मिली यरन राजा यह भी सेाचता था कि चस को। सारे राज्य के कपर ठप्टराक्ता। ॥ ॥ तय पाध्यक्ष थीर पाधिपति दानियोल के विषद्व राज-कार्य के विषय गीं ठूंडने लगे पर यह जो विश्वाह-याग्य या थार उस के काम में कोई भूल दा दे। य न निकला से। ये ऐसी कोई गैं। वा देश न पा सके ॥ ॥। तय वे लोग कप्टने लगे इस उस दानि-य्येल् के परमेश्वर की व्यवस्था की क्रोह धीर किसी विषय में उस के विक्ड की ई गीं न पा सकेंगे। ६। से। वे व्यध्यव धीर व्यक्षिपति राजा के पास चतावली से खाये श्रीर उस से फदा है राजा दारा त युगपुग जीता रदे ॥ १। राज्य के सारे व्यध्यक्षे। ने धीर द्याकिमा अधिपतियो न्यायिया सीर गयरनरी ने भी प्रापम में संमति किई है कि राजा ऐसी प्राचा दे ग्रीर ऐसी मदात मनाशी करे कि तीस दिन लो की की ई देराको तुभी छै। इ किसी थै। र मनुष्य से वा देवता से विनती करे से सिंहा के गहते मे हास दिया चार ॥ ८ । सा अब हे राजा रेसी मनाही कर दे थीर इस पत्र पर दस्तायत कर विन से यए वारा माहिया स्नार फारसिया की सटरा व्यवस्था के प्रमुसार प्रदस्र घटस न हो ॥ ९। तय दारा राजा ने उस मनाधी के लिये पत्र पर दस्तखत किया॥ ९०। चय दानिय्येल् की मालूम दुश्राकि उस पत्र पर दस्तखत किया गया है तब अपने घर में गया क्रिय की उपराठी कीठरी की खिडकिया यद्यालेस् के माम्दने सुनी रक्ष्ती घीं थीर खपनी पहिनी रीति के श्रनुसार जैसा घड़ दिन में तीन बार श्रपने परसे-त्रयर के साम्दने घुटने टेककर प्रार्थना थै।र धन्य-वाद करता था वैंचा ही तब भी करता रहा॥ १९। से। उन पुरुषों ने उतायकी से खाकर टानियोल् की। श्रपने परमेश्यर के मास्टने विनती करते थीर मिड-गिराते प्रुण पाया ॥ १२ । तव वे राखा के पाय है ॥ २९ । तय दानियोल् ने राजा से कड़ा दे राजा चाकर उस की मनाद्दी के विषय में उस से कदने<sup>।</sup>

याधियतिथी से लेखा लिया करें थीर इस रीति राजा | लगे है राजा क्या तू ने ऐसी मनाद्दी के लिये दस्त-यत नहीं किया कि तीस दिन' तो की की दे मुक्ते क्रोन्ड किसी मनुष्य या देवता से विनती करे सा विदें के गहरें में हाल दिया जाएगा। राजा ने उत्तर दिया द्वां मादियां श्रीर फारसियां की श्रटल व्यवस्था के अनुसार यद बात स्थिर है। १३। तब उन्हों ने राजा से कदा यहूदी वधुकों में से जा दानियोल् है उस ने हे राजा न तो तेरी छोर कुछ ध्यान दिया न तेरे दस्तखत किये हुए मनाही के पत्र की खोर। बह दिन में तीन बार विनती किया करता है ॥ १८ । यह घचन सुनकर राक्षा घटुत उदास पुना और दानिय्येल् के घंचाने के उपाय साचने लगा भीर मूर्य के अस्त दोने ली उस के बचाने का यन करता रहा ॥ १५ । तब वे पुत्रप राज़ा के पास उतावली से बाकर करने लगे री राजा यह जान रख कि मादियों थीर फारसियों से यद व्यवस्था है कि को की मनाही या आचा राचा ठहराए से नही यदल सकती । १६। तब राजा ने प्राज्ञा दिई ग्रीर दानिष्येन् साक्षर सिद्दें के ग्रह है से हाल दिया गया। उस समय राखा ने दानिय्येल् से कदा तेरा परमे-ज्वर जिस की तू नित्य उपासना करता है से ई तुक वचागा।। १० । तव एक पत्थर लाकर उस गर्डे के मुंद परस्का गया शीर राजा ने उस पर प्रपनी खंगूठो से थीर अपने प्रधाना की अगू िठयें से काप दिई कि दानिय्येल् के विषय में कुछ बदलने न पाग ॥ १८ । तब राजा अपने मन्दिर में चला गया थीर उस रात की विना भी जन विताया थीर न इस के पास सुख विलास की की ई वस्तु पहुचाई गई थीर न नींद उम की फ़ुक भी खाई॥ १९ । भार की पद फटते राजा चठा थार सिद्धों के ग्रह की खार प्ति करके चला ॥ २०। जब राजा ग्रहदे के निकट श्राया तब श्रीक्रभरी वागी से चिल्लाने लगा और दानिष्येल् से करने लगा है दानिष्येल् हे जीवते परमेण्यर के दास क्या तेरा परमेण्यर जिस की तू नित्य उपायना करता है तुमी विहों से बचा सका तू युगयुग्न जीता रहे ॥ ३२ । सेरे परमेश्वर ने अपना

दूत भेजकर सिंदी के मुद्द की ऐसा क्रम्द कर रक्का है कि उन्दों ने मेरी कुछ भी हानि नहीं किई इस का कारण यह है कि मैं उस के साम्हने निर्देश पाया गया शिर है राजा तेरी भी मैं ने कुछ हानि नहीं किई ॥ २३। तब राजा ने दानिय्येल् के विषय में बहुत आनंन्यत होकर उस की गड़ है में से निकालने की आज्ञा दिई। से वानिय्येल् गड़ है में से निकाला गया शिर उस में डानि का कोई चिन्द पाया न गया इस कारण कि वह अपने परमेड्दर पर विश्वास रखता था॥ २४। शीर राजा ने आजा विर्दे तब जिन पुत्रिश ने दानिय्येल् की चुग्नलो खाई भी से व्यक्त अपने लड़केवालों श्रीर रिक्रयों समेत लाकर सिंदों के गड़ है में डाल दिये गये श्रीर वे गड़ है की पेंदी लें न पहुचे कि सिंदों ने उन की छापकर सब इहियों समेत उन की चवा हाला॥

श्र्र । तय दारा राजा ने सारी पृष्ठियों के रहनेहार देश देश श्रीर जाति जाति के स्थ लेगो। श्रीर
भिन्न भिन्न भाषा बोलनेहारीं के पास यह लिखा कि
तुम्हारा बहुत कुशल हो ॥ २६। मे यह खाजा देता
हू कि जहां जहां मेरे राज्य का अधिकार है वहां
वहा के लेगा दानिम्मेल् के परमेश्वर के स्मुख
कांपते श्रीर धरधराते रहे क्योंकि जीवता श्रीर गुगयुग ठहरनेहारा परमेश्वर वही है श्रीर उस का राज्य
श्रीवनाशों श्रीर उस को प्रमुता सदा किर रहेगी॥
२७। जिस ने दानिम्मेल् की सिंहीं से बसाया है से
ख्याने श्रीर हुडानेहारा श्रीर स्वर्ग मे श्रीर पृश्वियो
पर चिन्हा श्रीर चमत्कारीं का करनेहारा उहरा
है ॥ २८ । श्रीर दानिम्मेल् दारा श्रीर कुछू फारसी
दोना के राज्य के हिनों मे भाग्यवान रहा॥

9. बिल् के राका बेल्बरसर् के पहिले बरम में वानियोल् ने प्रलंग पर स्वप्न देखा यो के एक ने बह स्वप्न लिखा थीर वातों का सार भी वर्णन किया ॥ २। दानियोल् ने पष्ट कहा कि में ने रात की पष्ट स्वप्न देखा कि महासागर पर वीमुखी बयार चलने लगी॥ ३। तब समुद्र में से चार बड़े बड़े जन्तु की एक दूसरे से

भिन चे निकल आये॥ 8। पहिला चन्तु सिंह के समान या और उस के उकाब के से पल ये और मेरे देखते देखते उस के पंखों के पर ने जे गये सार क्रद्र माम पर से उठाकार मनुष्य की नाई पांधीं की वल खेंडा किया गया थीर उस की मनुष्य का घुदय दिया गया ॥ ५ । फिर मै ने एक कीर जन्त टेखा लो रीच्छ को समान था श्रीर एक पांचर को बल उठा हुआ था थीर उस के मुद्द में दौता की बीच तीन पसली भी श्रीर लाग उस से कह रहे भे कि उठकर बहुत मास खा ॥ ६। इस की पीके में ने द्या किई थीर देखा कि चीते के समान एक बीर जन्तु है जिस की घीठ पर पत्ती की से चार पंख है थीर इस जन्तु के चार सिर हैं थीर इस की याधि-कार दिया गया॥ ७। फिर इस की पीछे में ने स्वप्न मे द्रिष्ट किई थीर देखा कि वीचा एक चन्तु भर्य-कर बीर टरावना कीर बहुत सामर्थी है बीर उस के लेक्ट के बड़े बड़े दांत हैं घर सब कुछ खा हालता थीर दूर दूर करता थीर की बच जाता है उसे पैरे। से रैंदिता है श्रीर वह पहिले स्व जन्तुओं से भिन है थीर उस के दस सीत हैं ॥ द। मै उन सींगीं की ध्यान से देख रहा था ती क्या देखा कि उन के बीच एक श्रीर क्रोटा सा भींग निकला श्रीर इस के बल से उन पहिले भीगों में से तीन उखाई गये फिर में ने क्या देखा कि इस सीग में मनुष्य की सी आखे थीर वहा बाल बालनेशारा मुह भी है। ए। में ने देखते देखते अन्त में क्या देखा कि सिंहायन खखे गये और कोई यति प्राचीन विराज-मान हुआ जिस का घस्त्र हिम सा सकता श्रीर थिर के वाल निर्मल जन के सरीखे हैं उस का सिंहासन प्रानिसय ग्रीर इस के प्रतिये 'धाधकती हुई जाग के देख पहते हैं।। १०। उस पाचीन के धन्तुख से आग की घारा निकलकर बद्द रही दे फिर इजारें। इजार लाग उस की संवा टइल कर रहे हैं थीर लाखों लाख लेशा उस के सास्ट्रे हासिर है फिर न्यावी बैठ गये थीर एस्तर्क खेली गई हैं। ११। उस समय उस भीग का छड़ा बील सुनकर मै देखता रहा श्रीर देखते देखते सन्त में क्या देखा कि वह चन्तु घात किया गया थिर उस का शरीर की मुने इच्छा हुई ॥ २९ । श्रीर में ने देखा था कि घघकती हुई शाग से भस्म किया गया ॥ १२ । भीर यह स्वांग प्रांच के समय के लिये बचाया गया ॥ १३ । में ने रात में स्वप्न में दृष्टि किई श्रीर देखा कि मनुष्य का सन्तान साकोई श्राकाश के मेंचा समत जा स्वांच के पांच पहुंचा त्रिया वस के समीप किया गया ॥ १४ । तब एस ने कहा उस वी श्रीर घह उस श्रीर पांचीन के पांच पहुंचा त्रिया वस के समीप किया गया ॥ १४ । तब एस ने कहा उस वी श्री जन्तु का अर्थ एक वी श्री वस के समीप किया गया ॥ १४ । तब एस किया प्रमुता सहिमा श्रीर राज्य दिया गया विम्न होगा श्रीर सारी पृथिवी की नाश करेगा श्रीर कि समीप बोलनेहार सब उस के अधीन दी उस की प्रमुता सदा की प्रीर श्रीर उस का राज्य है की प्रमुता सह है कि उस राज्य में से दस की प्रमुता सदा की प्रीर श्रीर उस का राज्य श्रीर राजा उठे श्रीर उन की प्रीकृ उन पहिलों से मिन्न श्रीर राजा उठे जी तीन राजाशी की

१५। श्रीर मुक्त दानिष्येल् का मन विकल हो गया श्रीर का कुछ मे ने देखा चा उस के कारण मै घवरा गया । १६। तब जे। लेगा पास खड़े घे उन में से एक को पास जाकर में ने उन सारी बातें। का भेद पूछा उस ने यह कड़कार मुभे उन वाता का अर्थ बता दिया कि, १७। उन चार वहें बड़े जन्तुओं का अर्थ चार राज्य दें के पृथियो पर उदय दे गे॥ १८। परन्तु परमध्धान के पवित्र लेगा राज्य की। पारंगे थ्रीर युगयुग वरन सदा लें उन के अधिकारी वने रहेंगे॥ १९। तव मेरे मन मे यद इका हुई कि उस चौथे जन्तुका भेद भी जान जू लो ग्रीर तीनां से भिन्न श्रीर स्राति भयं कर प्रा उसे की दांत लोडे को थीर नखून पीतल को घी वह सब क्रुक का हासता थीर चूर चूर करता थीर वचे हुए की पैरा से रोन्द डालता था॥ २०। फिर उस के सिर में के दस सीगो का भेद थीर जिस थै।र सींग के निकलने से तीन सींग गिर गये अर्थात् जिस सींग की आखी ग्रीर यहा वाल वालनेहारा मुद्द श्रीर ग्रीर सब सींगीं से श्रीधक कठार सेष्टा थी उस के भी भेद जानने

दे विलग्नस्सर राजा के राज्य के तीसरे अरस में एक खात सुक्त दानियोल की दर्शन के द्वारा एस खात के पोसे दिखाई गई जी पहिले मुक्ते दिखाई गई थी। २।

यह सींग पवित्र लागों के सग लड़ाई करके उन पर उस समय तक प्रवल भी है। गया २२। जब तक कि वह स्रित प्राचीन न स्रा गया तब परम-प्रधान के पवित्र लेगा न्यायी उद्दरे ग्रीर उन पवित्र लोगो। के राज्याधिकारी होने का समय पहुचा॥ २३। उस ने कहा उस चै। घे जन्तु का अर्थ एक चै। घा राज्य है जो पृथिवी पर हाकर श्रीर सब राज्यों से भिन्न होगा थार सारी पृथियी की नाथ करेगा श्रीर दांव दांवकर चूर चूर करेगा ॥ २४ । श्रीर उन दस सीगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से दस राजा उठ थीर उन की पीछे उन पहिलों से भिन्न एक श्रीर राजा उटे जी तीन राजाश्री की ीगरा देगा ॥ २५ । श्रीर छह परमप्रधान के विरुद्ध बात कहिगा और परमप्रधान के पवित्र ले।गीं की पीस डालेगा जार समयों श्रीर व्यवस्था के बदल देने की थाशा करेगा वरन साढ़े तीन काल लें वे सब उस के वश में कर दिये जाएंगे।। २६। श्रीर न्यायी बैठिगे तब उस की प्रमुता क्वीनकर मिटाई थार नाथ किई बारगी यहां ता कि उस का अन्त धी दी जाएगा॥ २०। तम्र राज्य श्रीर प्रभुता श्रीर धरती भर पर के राज्य की महिमा परमप्रधान ही की प्रश्ना अर्थात् उस के पवित्र लेगों की दिई जाएगी उस का राज्य तो सदा का राज्य है श्रीर सव प्रभुता करनेवाले उस की प्रधीन होंगे श्रीर उस की शाचा मानेगे ॥ २८ । इस बात का वर्यन ते। मै अञ्च कर चुका। पर मुक्त दानिय्येल् को मन मे छडी घबराइट बनी रही और मेरी घोइत है। गई भीर मैं इस बात की खपने मन में शक्खे रहा।

<sup>(</sup>१) मूल ने समय खार काल के लिये।

<sup>ं (</sup>२) मूल में भारमा देह के बीच घवरा गवा।

<sup>(</sup>६) मूल में मेरे खिर के दर्यना ने गुक्ते घवरा दिया।

<sup>(</sup>श) मूल में राजा।

<sup>(</sup>१) भूस में च्याय बैडेगा।

<sup>(</sup>२) मूल में आकाश भर के नीचे के राज्य।

जब में एलाम् नाम प्रान्त में के शूशन् नाम राजगढ में रक्षता थातब में ने दर्जन में क्या देखा कि मै कलै नदी को तीर पर छू॥ ३। फिर मै ने प्रांख चठाकर क्या देखा कि उस नदी के साम्दने दें। सीग-वाला एक मेठा खंडा है चीर शींत दोनी ता वह हैं पर उन से से एक प्रधिक यहा है थीर की बडा है से पे छे ही निकला ॥ 8 । मे ने उस मेठे की देखा कि घड पश्चिम उत्तर खीर दविकन खोर सींग मारता रहता है श्रीर न ती की ई जन्त उस के साम्हने खडा रह उकता और न फोर्ड किसी की इस की डाथ से बचा सकता है सीर वह सपनी घी इच्छा की अनुसार काम करके घडता जाता है।। ५। में सेव रहा या कि फिर क्या देखा कि एक वकरा पिक्स दिशा से निक्रलकर सारी पृथियों के जपर हा खाषा खार चलते चमय मूमि में पांव न कुवाया थीर इस बकरे की आंखें के बीच एक देखने याग्य भीग था ॥ ६। श्रीर वह उस दो सींगवासे मेठे के पास जा जिस की मैं ने नहीं के साम्हने खंडा देखा था उस पर जलकर अपने सारे वस से लपका ॥ छ। म ने देखा कि बद मेढ़े के नियट प्राकर उस पर भुमलायां थीर मेठे की मारके उस के दोना सीगी को तोड दिया थार उस का सम्दना करने की मेठे का कुछ वश न चला से। वकरे ने उस की भीन गर शिराकर रींद डाला और मेठ्रे का उस के दाश से हुडानेहारा कोई न मिला॥ ८। तव वक्ररा अत्यन्त बड़ाई मारने लगा श्रीर सब बसवन्त हुला तब स्य का वहा सीं। टूट गया थार उस की सन्ती देखने योग्य जार भींग निकलकर चारी दिशाणा की खोर बढ़ने लगे ॥ ए । फिर इन में 'से एक भींग से एक कोटा सा सींग थीर निक्सला ची दिव्यवन ग्रूरव सीर क्रिरीमिंक देव की छोर बहुत ही छठ गया॥ १०। वरन वह स्वर्ग की सेना ली वढ गया और उस मे चे थ्रीर तारा में चे भी कितना केंग्र भूमि पर ग्रियकर रींद डाला॥ ११। खरन घह उस सेना की प्रधान लों भी उन्ह गया श्रीर उस का नित्य देगनित वस्त कर दिया गया श्रीर उसंका पवित्र वासस्थान तिरा हिया गया। १२। श्रीर केरोग के श्रयराध्य की

कारण नित्य हामधिल के साथ सेना भी वस के हाय व कर दिन्हें गई और उस सींग ने सञ्चाई की मिट्टी में मिला दिया और शह काम करते करते कृतार्थ है। गया ॥ १३ । तब मैं ने रक पवित्र जन की विल्ते सुना फिर एक श्रीर पवित्र जन ने उस पहिले धेलने-हारे से पूका कि नित्य हानवित्र श्रीर उजल्वानेशरे अपराध के विषय में जी कुछ दर्थन देखा गया से कब ली फलता रहेगा सर्थात् पवित्रस्थान और सेना दोनी का रीदा जाना कव ली होता रहेगा॥ १८ । उस में मुक्त से कहा जब ली संक श्रीर स्वेरा दो हजार सीन सी बार न हो तब ली शह होता रहेगा तब पवित्रस्थान गृह किया जाएगा॥

१५। यह बात दर्शन में देखकर मैं दानियोज़ इस की समभाने का यह करने लगा इतने में पुरुष का वप धरे दूर कोई मेरे सन्मुख खड़ा दुया देख परा॥ प६। तब मुने कले नदी के बीच से एक मनुष्य का शब्द सुन पड़ा जो पुकारकी कहता था कि है गनीरल उस जन की उस की देखी हुई बातें समका। १७ १ की बहा में खड़ा था वहां वह मेरे निकट प्राया थीर उस की प्राते ही में घवरा गया थीर मुंह की बल गिर पड़ा तब उस ने सुक्त से कहा है सनुष्य के संतान चन देखी हुई वासों की चमभ ले क्योंकि उन का अर्थ अना ही के समय में फलेगा।। १६। अस सह मुक्त से वाते कर रहा या तब में अपना मुंह भूमि की खोर किये हुए भारी नीद में पड़ा पर उस ने मुमे कुकार सीधा खक्षा कार दिया॥ १९। तय उस ने फदा कोष महरूने की अन्त की दिना से जी कुछ देशा से में सुमें जताता दू ख्योकि अन्त के ठइराये षुए समय में वह सब पूरा है। जाएगा ॥ २०। जी दे। श्रीतवाला मेळा तू ने देखा उस का क्षर्य मादिया शीर फारसियों के राज्य है। २१। खीर वह रीब्रार वकरा यूनान का रार्क्र ठहरा ख्रीर उस की खांखी को बोच के। बहा सींग निकला से पहिला राजा ठहरा॥ २२ । श्रीर वह सीग से। टूट गया श्रीर वस की सन्ती चार सींग से। निकले इस का अर्थ

१) मूस में के राजा।

२) मूल में का राजा।

यह दै कि उस जाति से चार राज्य उदय सा होंगे पर उन का यल उस का सान देशा॥ २३। श्रीर चन राज्यों के भन्तसमय में जब प्रपराधी पूरा वल पक्त होंगे तब क्रूर होंग्रवाला ग्रीर पदेली ब्रूक्तनेहारा गक राक्षा चटेगा ॥ २४। ग्रीर चस का सामर्थ्य यहा ते। द्यागा पर उस पहिते राजा का सा नहीं छै।र यह ऋदूत रीति से लोगो की नाश करेगा छै।र कृतार्थ दीकर काम करता जाएगा श्रीर सामर्थिया का श्रीर पाँचत्र ले।गी के चमुदाय की नाश करेगा॥ २५। ग्रीर उस की चतुराई के कारण उस का छल रुफल होशा श्रीर घट मन में फूलकर निडर रहते हुए बदत लेगों की नाम करेगा बरन बह सब हाकिमा के दाकिम के चिक्द्व भी खडा देशा पर अन्त की वद किसी के दाच से विना भार खाये टूट जाएगा २६। ख्रीर संभ ख्रीर संवेरे के विषय में जी कुछ तूने देखा थ्रीर सुना है से सच बात है पर जी कुछ तूने दर्शन में देखा दै उसे बन्द रख व्योक्ति वद बहुत दिनों के पीछे फलेगा ॥ २०। तब मुक्त दानियोल् का वल जाता रहा ग्रीर में कुछ दिन तक वीमार पड़ा रहा तब मै चठकर राजा का कामकाज फिर करने लगा पर वो कुछ में ने देखा या उस में में चिकित रहा क्यों कि उस का की ई समभानेष्टारा न रहा ॥

र्ट माडी जयर्ष का पुत्र वारा की कस् दियों के देश पर राजा उद्याया

गया उस के राज्य के पिष्टले धरस में, २। मुम दानिग्येल्
ने शास्त्र के द्वारा समभ लिया कि यस्थलेम् की
उन्न हैं हुई दशा घरीया के उस धनन के प्रनुसार
की विमेयाद् नधी के पास पहुचा था कितने खरशें
के बीते पर प्रयात् सत्तर बरस के पीक्षे निषट जाएगी॥
३। तब में प्रपना मुख प्रभु परमेश्बर की श्रीर करके
गिर्डिगाडाइट के माथ प्रार्थना करने लगा श्रीर
उपवास कर टाट परिन राख में बैठकर बर मागने
सगा॥ ४। में ने प्रपने परमेश्बर ग्रहीवा से इस
प्रकार प्रार्थना किई श्रीर पाप का श्रीकार किया

कि दे प्रमु तू महान् ग्रीर भववाय ईण्टर दे जी व्यपने प्रेस रखने छीर बाचा माननेहारी के साध श्रपनी वाचा पासता श्रीर करुणा करता रहता है। ४। इम लेगो। ने ते। पाप कुटिसता दुष्टता श्रीर घलवा किया थार सेरी खाचाओं थार निवमा की सोह दिया ॥ ई। ग्रीर तेरे जी दास नवी सी। हमारे राजाक्षा द्वाकिमां पितरीं श्रीर सब साधारण लोगीं से तेरे नाम से वात कारते घे उन की इम ने नही सुनी ॥ ७ । है प्रभुतू धर्मी है ग्रीर इस लोगी की क्राज की दिन लजाना पहला है सर्थात् यस्त्रतेम् की निवासी स्नाटि सब धहुदी वरन का समीप का दूर को सब इसाएली लोग जिन्दे तूने उस विश्वास-घात के कारण जा उन्हों ने सेरा किया या देश देश मे बरवस कर दिया है उन सभी की लजाना ही है॥ ८। दे यदीवा छन लोगो ने की यपने राजाकी ष्टाकिमों खीर पितरी समेत तेरे विस्ट्व पाप किया है इस कारण ६म की लवाना प्रड्ता है। ९। पर यदापि धम अपने परमेश्वर प्रभु से फिर गये तै।भी वह दयासागर श्रीर समा की खानि है। १०। हम ती अपने परमेश्वर यदेखा की शिक्षा सुनने पर भी जा उस ने थाने दास निविधी से दम की सुनवा दिई उस पर नहीं चले॥ ११। वरन सारे दिसारसिया ने भी तेरी व्यवस्थाका उन्नंघन किया थै।र ऐसे इट गये कि तेरी नहीं हुनी इस कारण जिस साप की चर्चा परमेश्वर के दास मूसा की व्यवस्था मे लिखी दुई दै घर साप रम पर घट गया स्योकि १म ने उस को विरुद्ध याप किया है। ५२। से उस ने इमारे ग्रीर हमारे न्यायियों के विषय में की वचन करे घे उन्हे इम पर यह बड़ी विपत्ति डालकर पूरा किया है यहां से। कि जैसी विपत्ति यस्थसेस् पर पड़ी है घैसी सारी धरती पर श्रीर कहीं नहीं णड<sup>†</sup> ॥ प३ । जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही यह सारी विपत्ति हम पर क्रा पड़ी है

<sup>(</sup>१ मूल में जिस साप ग्रीर किरिया।

<sup>(</sup>२) भूल में उद्येखाः

<sup>(</sup>३) मूल में सारे काकाश के तही।

तीभी इस अपने परमेश्वर यहावा की मनाने के लिये न ती अपने अध्यम के कामों से फिरे थै।र न तेरी कत्य वातों में प्रवोशना प्राप्त किई॥ १८। इस कारण यहावा ने साच साचकर हम पर विपति डालो है क्योंकि हमारे परमेश्वर यहावा जितने काम करता है उन सभी में धर्मी ठहरता है पर इस ने उस की नहीं सुनी॥ १५। खीर कव हे इसारे परमेक्तर दे प्रभु तू ने तो अपनी प्रजा की मिख देश से घली द्वाप के द्वारा निकाल लाकर अपना ऐसा बड़ा नाम किया के। आक ली प्रसिद्ध है पर इस ने पाप थ्रीर दुष्टता ची किर्द है।। १६। दे प्रभु हमारे पापा थीर इमारे पुरखाओं के अधर्म के कामें के कारण ते। यद्यलेम् श्रीर तेरी प्रका की दमारे श्रास पास के सब लेखी की स्रोर से नामधराई दी रही देतीओं तू अपने सारे धर्मा के कामीं के कारग व्यपना काप थीर जलजलाइट प्रपने नगर यस्थलेम् पर से जो तेरे पवित्र पर्वत पर बसा है उतार है॥ १६। चे हमारे परमेश्बर अपने दास की प्रार्थना स्रोर गिड़गिडाइट युनकर अपने उक्तडे हुए पवित्रस्थान पर अपने मुख का। प्रकाश चमका है प्रमु अपने निमित्त यह कर ॥ १८ । हे मेरे परमेश्वर कान लगाकर सुन श्रार्ख खोलकर हमारी उजाह की दशा श्रीर उस नगर को भी देख जा तेरा कहलाता है क्योंकि इस को तेरे साम्दने गिडगिडाकर प्रार्थना करते हैं से श्रपने धर्म के कामें पर नहीं तेरी बड़ी दया ही को कामे। पर भरीसा रखकार करते है। १९ । हे प्रमु सुन ले हे प्रमु पाप समा कर हे प्रमु ध्यान देकर ने। करना है से। कर क्षिलम्ब न कर है मेरे परमेश्वर सेरा नगर श्रीर तेरी प्रजा की तेरी ही कहलाती है इस लिये अपने निमित्त ऐसा ही कर ॥

२०। यें में प्रार्थना करता श्रीर श्रपने श्रीर श्रपने इसारकी कातिभाइयों के पाप का श्रंगीकार करता श्रीर श्रपने परमेश्वर यहावा के सन्तुख उस के पांवत्र पर्वत के लिये गिड़ गिड़ा कर दिनतो करता ही था, २१। कि वह पुरुष ग्रावीरल् जिसे में ने उस

समय देखा या अध मुक्ते पहिले दर्शन हुया उस ने वेग से उड़ने की खाजा पाकर साम के प्रमुखलि के समय सुक की कू लिया, २२। श्रीर सुके समकाकर मेरे साथ वाते करने लगा शीर कहा है दानियोल मे ष्रभी तुक्षे खुद्धि श्रीर प्रखीयता देने की निकल प्राया हू॥ २३। जब तू शिड्शिङ्कर विनती करने लगा तब ही इस की ग्राज्ञा निकलो से में तुनी सममाने की आषा हू अधेकि तू अति विष ठदरा से उस विषय के। समभा क्षीर दर्शन की व्यात का श्रर्थ व्रम ले ॥ २८ । तेरे लेगो। थीर तेरे पवित्र नगर के लिये कतर कते ठहराये गये कि उन की ग्रन्त हो ग्रापराध का द्वेशना अन्द ही ग्रीर पापा का ग्रान्स ग्रीर क्रधिममें का प्रायधिचता किया जाए श्रीर युग युग की घामिकता प्रगट देार' श्रीर दर्शन की बात पर ग्रीर नव्वत पर रूप दिई जाए ग्रीर परमपवित्र का अभिषेक किया जाए॥ २५ । से यह जान श्रीर समक्त ले कि यदशलेस् के फिर बसाने की ब्राज्ञा को निकलने से से स्रोभियक्त प्रधान के समय ली सात सते बीतेगे फिर बासर सत्तों के बीते पर चै।क कीर खार्च समेत वह नगर कष्ट के समय में फिर वसाया जाएगा ॥ २६ । भीर उन बास्ठ स्ती के बीते पर अभिपत्त पुरुष नाम किया जाएगा और उस के द्वाध कुछ न लगेगा थीर लानेदारे प्रधान की प्रजा नगर खीर पवित्रस्थान की नाश ती करेगी पर उरा प्रधान का अना ऐसा देशा जैसा बाठ से द्दाता है ताभी उस अन्त ले। लडाई देाती रहेगी क्यों कि उत्तर जाना निश्चय करके ठाना गया है। २०। श्रीर बद्द प्रधान एक सत्ते के लिये बहुती के सा हुठ वाचा बाधेगा पर ब्राधे ही सते के वीतने पर वह मेलछलि ग्रीर ग्रमुखिल की वन्द करेगा ग्रीर घिनै।नी बस्तुक्षे। के कंगूरे पर उजड्वानेहारा दिखाई देशा और निश्चय से ठेनी हुई समाप्ति के देनि ली रंशर का कोप उजस्वानेसारे पर पड़ा रहेगा।

<sup>(</sup>१) मूल में जाग जागकर।

<sup>(</sup>१) नूस ने साथा साए।

<sup>(</sup>र) मूल में काटा जाएगा।

<sup>(</sup>र) नूस में उदेसा जाएगा।

१० फ्रारस देश के राजा कुलू के राज्य के तीवरे बरस में दानियोल् पर जी बल्तशस्यर भी कदावता है एक वात प्रगट किई गई थीर यह बात सच है कि बड़ा युद्ध 'होगा से। उस ने इस बात की ब्रुक्त लिया और इस देखी हुई द्यात की समभ उस की या गई। ३। उन दिनी से दानिय्येस् तीन खठयारी तक शोक करता रदा 🛚 ३। उन तीन खठवारी के पूरे दीने लीं मे ने न तो स्टारिष्ट्रं भोजन किया बीर न मास बा दाखमधु अपने मुद्दे में हुवाया न अपनी देश में क्रुंक भी तेल लगाया ॥ ४ । फिर पहिले महीने के चौबीशवें दिन की मैं छिट्टेकील् नाम नदी के सीर पर था॥ ५ । तब मै ने आखि उठाकर वया देखा कि सन का बस्त परिने हुए श्रीर कपक देश के कुन्दन से क्षमर बान्धे हुएँ एक पुरुष दे॥ ६। उस का श्ररीर फीरोजा या उम्र का मुख विजली सा उस की बांके जलते दूर दीपक सी उस की बांदें और पांव चमकाये हुए पीतल के से छीर उस के वसनी का ग्रद्ध भी इस्ता सा गा। । उस की कैयल मुक्त दानिष्येल ही ने देखा और मेरे स्त्रो मनुष्ये। की उस का कुरू दर्शन न पुत्रा, वे बहुत दी घर-घराने लगे श्रीर छिपने के लिये भाग गये॥ ८। से। में श्रकेला रहक्र यह श्रद्धत' दर्शन देखता रहा इस से मेरा यल जाता न्हा श्रीर मेरी श्रीहत है। गर्च ग्रीर मुक्त में कुछ भी वल न रदा॥ ९। तीभी में ने उस पुनप के घचना का कव्द सुना और जब यह शब्द मुझे सुन पढ़ा तब मै मुद्द की वल गिरकी भारी नींट में पहा दुव्या भूमि पर व्याघे मुद्द था।। १०। फिर किसी ने खपना चाथ मेरी देह में कुवाया थीर मुभी चठाकर घुटनें। थीर इचेलिया के वल लईखराते वंकीया कर दिया ॥ ११ । तब उस ने मुक्त से क्षद्या है दानिय्येल् दे स्रति प्रिय पुरुष जी यचन मे तुम संकदने चादता टूसा समम से श्रीर सीधा खडा दे। क्योंकि मै अभी तरे पास भेजा गया ष्ट्रा अध्य उस ने सुक्त से यद घटन कहा तथ मै

खड़ा तो है। गया पर घराघराता रहा ॥ १२ । फिर चस ने मुक्त से कहा दे दानिष्येल् मत डर क्यों कि जिस पदिले दिन की तूने समझने ख्रमने ख्रीर अपने परमेश्वर के साम्छने अपने की दीन हीन बनाने की खोर मन लगाया उसी दिन तेरे यचन सुने गये थीर में तेरे घचनों के कारण था गया ष्ट्र॥ १३। फारस के राज्य का प्रधान तो इक्कीस दिन सों मेरा साम्दना किये रहा पर मीकारस् नाम जो मुख्य प्रधाना में से हैं सा मेरी सहायता के जिये खाया से। रेसा दीने पर फारस के राजाखीं के पास मेरे रहने का प्रयोजन न रहा॥ १८। स्रीर यय मे तुभे समभाने की याया इकि श्रन्त की दिना में तेरे लोगा की क्या दशा देशा क्यों कि की तूने दर्शन पाकर देखा है से अकु दिनों के पीक्षे फलेगा ॥ १५ । जब बद पुरुप सुक्त से रेशी वार्त कद चुका तब में ने मुंद भूमि की खीर किया कीर चुपका रदः गया॥ १६। तब क्या दुशा कि मनुष्य के सन्तान के समान कियों ने मेरे दें हुए श्रीर मे गृद खोलकर दोलने लगा थार का मेरे साम्दने खहा या उस से कदा दे मेरे प्रभु दर्शन की वातों के कारण मुक्त की पींडा भी उठी खीर मुक्त में कुछ भी बल नहीं रहा ॥ १७ । मी प्रमुक्ता दास आपने प्रमु के साथ क्योंकर बाते कर सके क्योंकि तब से मेरी देद मेन ते। कुछ बल रहा थ्रीर न कुछ संसा। १८। तथ मनुष्य के समान किसी ने फिर मुक्ते कुकर मेरा दिवाच वन्धाया ॥ १९ । श्रीर कदा दे श्रीत विष वुस्य मत हर तुभी धान्ति मिले तु द्रु हो। थीर तेरा दियाय बन्धे जवा उस ने यह सदा तब में ने दियाव वाधकर कदा दे मेरे प्रभु खब कद क्यों कि तूने मेरा दियाव वधाया है ॥ २०। उसने कदामें किस कारण तेरे पास आया हू से क्या तूं जानता दै अब तो मैं फारस के प्रधान से लडने को लै। टूंगा थ्रीर चय में निकलूंगा तय यूनान का प्रधान क्राएगा ॥ २१ । क्षीर को कुछ सची बाते। से भरी हुई वुस्तक में लिखा हुंग्रा है से में तुमे व्यताता हू थीं र उन प्रधाना के विकह तुम्हारे प्रधान मीकारल् की कीड मेरे संग्रास्थिर रहनेहारा कीई

<sup>(</sup>१) मूल में चरेला। (२) मूल में बढा।

भी नहीं है। भीर दारा नाम मादी राजा में आएगा पर फिर अपने देश में लीट जाएगा ॥ १०। के राज्य की पहिले बरस में उस की दियाव तक उस की पुत्र मगड़ा मचाकर व्युत से वहें बड़े जाया था ॥

३। थीर शब में तुभ की सञ्ची बात बताता हू कि फारस के राज्य से खब तीन खीर राजा चठेंगे होगा ग्रीर सव वह धन के कारण सामर्थी दोगा सब सब सोगो की यूनान के राज्य के विक्ह उसारेगा ॥ ३। उस के पीके एक पराक्रमी राजा चठकर यपना राज्य बहुत बढ़ारगा थार अपनी इच्छाको अनुसार काम किया करेगा॥ । जस यह घडा है। गा तब उच का राज्य ट्रुटेगा छै।र चारे। दिशाची की स्रोर बटकर सलग सलग दे। जाएगा और न ते। उस के राज्य की शक्ति ज्यों की त्यों रहेगीन उस के वंग की जुड़ मिलेगा क्यें कि चस का राज्य चखडकर उस की छोड़ थीर लेगों की प्राप्त होता। धातब दक्कियन देश का राजा प्रवने एक शाकिम समेत वस पकड़ेगा वह उस से श्रीधक वल पकडकर प्रभुता करेगा यहा ली कि उस की बड़ी दी प्रभुता दें। जाएगी ॥ ई। कई बरस के धीते पर ये दे।नां खापस से मिली श्रीर दिक्खन देश के राजा की बेटी उत्तर देश के राजा के पास सत्य वाचा वांधने की श्राएशी पर न तो उस का बादुवल उद्दरा रहेगा थीर न उस के पिता का बरन बद स्त्री अपने पहुचानेहारी थ्रीर जन्मानेहारे थीर उस समेत भी की उन दिनों उसे संभासेगा परवश किई जाएगी। । फिर उस के कुल मे कोई उत्पन्न होकर उस के स्थान मे विराजमान दीकी सेना समेत उत्तर की राजा की गढ़ में प्रवेश करेगा थार यहा उन से गुड़ करके प्रवल होगा। द। तय वह उन के देवताओं की ठली दुई मूरती थीर साने चांशी के मनभाक पात्रों की कंनिकर मिस में से जार त इस के पीछे वह कुछ बरस सा उत्तर देश से जाकी स्रोर से द्वाच रोकी रदेशा॥ ९। तय छन् राजा टक्कियन देश की राजा की राज्य की देश (१) मूस में उस को साझ में से।

वनधाने थीर बल देने के लिये में ही खड़ा हा दल एक है करेगे तब वह समग्रहनेशारी नहीं की नाई आ देश के बोच हाकर जाएगा फिर लाटता हुया अपने गंठ लें भगता मचाता जाएगा॥ १९। तब दिक्खन देश का राजा चिट्रेगा थै।र निकलकर उत्तर देश के थीर चै। या राक्षा उन सभी से अधिक धनी उसराजा से युद्ध करेगा थीर यह राजा लड़ने के लिये वहीं भीड़ भाड एकट्टी करेगा पर वह मीड उस की हाथ से कर दिई जाएगी ॥ १२। उस भीड़ की दूर करके उस का मन फूल चडेगा श्रीर यह लाखी सोगा को गिरायगा पर तै।भी प्रवल न दे।गा ॥ १३। मर्योकि उत्तर देश का राजा लै।टकर पहिलो से भी बड़ी भीड़ रकट्टी करेगा थ्रीर कई दिनों वरन वरसें के बीते पर वद निश्चय वही सेना श्रीर धन लिये दुण धारगा॥ १८। श्रीर उन दिनों में बहुत से लोग दिक्खन देश के राजा के विष्टु उठी वरन तेरे लागों में से भी बलात्कारी स्रोग चठ खड़े होंगे जिस से इस दर्शन की वात पूरी दे। जागी पर वे ठेक्तर खाकर गिरंगे॥ १५। में। उत्तर देश का राजा श्राकरधुर वाधेगा थीर ष्टुठ दृढ नगर से सेगा थीर दिक्खन देश के न ते। प्रधान । खडे रहेगे श्रीर न घड़े घडे बीर न किसी को खड़े रहने का वल देशा॥ १६। से उन के विष्टु की आएगा वद अपनी इच्छा पूरी करेगा ग्रीर उस का साम्हना करनेहारा को ई न रहेगा बरन यह दाथ में सत्यानाश लिये दूर शिरीन मांग देश में भी खड़ा दोगा ॥ १७। तस बद श्रपने राज्य के सारे वल समेत कई सीधे लेगों की सम लिये दुए खाने लगेगा थै।र खपनी इच्छा के थनुसार काम किया करेगा थीर उस की एक स्त्री इस लिये दिई जाग्गी कि विगाड़ी जाए पर यह द्विय न रहेगीन उस राजा की हा जाएगी॥ १८। तब बद द्वीपी की श्रीर मुद करके बहुती की ले लेगा पर एक सेनापति उस की किई हुई नामधराई की मिटाश्या वरन पलटाकर उसी के कपर लगा देगा।

<sup>(</sup>१) गूल में याहे। (१ (१) मूल में फितवा की बेटी। (२) मूल में बन्द करेगा।

९९ । तय यह बपने देश को शकों की स्रोर सुंह | **फेरेग़ा** श्रीर वहां ठेक्कर खाकर गिरेगा श्रीर उस का पता कहीं न रहेगा ॥ २०। तब उस के स्थान मे रेसा कोई उठेगा की जिरीमिंख राज्य में व्यवस करनेदारीं की घुमाएगा पर घोडे दिन धीते बद कीप वा युद्ध किये विना नाग होता॥ २१। फिर उस की स्थान मे एक तुच्छ मनुष्य चडेगा जिस की राज-प्रतिष्ठा परिसे तान देशों तैश्मी बद चैन के श्रमय खाकर चिक्रनी चुपडी बातों के द्वारा राज्य को प्राप्त करेगा ॥ ३३। तब उसकी भुजाबपी याकु से लेगा घरन घाचा का प्रधान भी उस को साम्दने से यदकर नाश देशो॥ २३। क्योंकि थह उस के संग्र वाचा वांधने पर भी इस करेगा भीर घोड़े ही लेगों की संग लिये हुए चळ्कर प्रवल देशा ॥ २४। चैन के समय यह प्रान्त के **उत्तम से उत्तम स्थाने। पर चढाई करेगा और** को काम न उस के पुरका न उस के पुरवायों के पुरवा मी करते चे से। वह करेगा और लुटी किनो धन सर्पति में बहुत वाटा करेगा थै। यद कुछ काल से। दुक् नगरीं के लेने की करपना करता रहेगा। २५। तब यह दांक्खन देश की राजा की विक्र बडी सेना लिये दुर प्रापने यल ग्रीर दियाय की वढ़ारा। थार दक्षियन देश का राजा प्रत्यक्त यही भीर सामर्थी सेना लिये हुंए युद्ध ते। करेगा पर ठदर न सकेगा क्योंकि लेगा उस के विसद करवना करेंगे॥ २६। घरन उस के भी जन के खानेहारे भी उस की दरवारंगे श्रीर पदापि उस की सेना याठ की नाई चढ़ेगी तै।भी उस के बहुत से लेगा खेत रहेरी ॥ २०। तय उन दोनी राखाओं के मन व्याई करने में लगेंगे यहां सो कि वे एक दी मेज पर बैठे हुए भी आपस में भूठ दोलोंगे सार इस स क्छ बन न पड़ेगा क्योंकि इन सब वाती का अन्त नियत छी समय मे दे।नेवाला दै ॥ २५ । तब उत्तर देश का राजाबाही लूट लिये हुए अपने देश की। लैटिगा श्रीर उस का मन पवित्र वाचा के विषद्ध उभरेगा से। यह खपनी इच्छा पूरी करके खपने देश की लैंग्ड जाएगा ॥ २९ । नियत समय पर छड़

फिर दिक्किन देश की थीर जाएगा पर उस धारती बार के समान इस पिछली बार उस का वश न चलेगा। ३०। वये। कि कितियों के जहात उस के विबद्ध आएंगे इस लिये वह उदास "हाकर लैटिगा थीर पवित्र वाचा पर विक्कर अपनी इच्छा पूरी करेगा थै।र लै।टकर पवित्र वाचा के ते।डने-द्वारीं की सुधि लेगा ॥ ३१ । तब उस के सहायक्ष खड़े होकर दृढ पवित्रस्थान की श्रप-वित्र करेगे थै।र नित्य द्वामबलि की वन्द करेगे श्रीर उज्जड्यानेहारी घिनीनो वस्तुका खड़ा करेगे। ३२। श्रीर जी लेगा दुष्ट देशकर उस आचा की ते। हैं ग्रे उन की वह विकनी चुपही बातें कह कह-कर मिक्तिहीन कर देशा पर की लेशा अपने परमेश्वर का ज्ञान रखीं से। हियाय बांधकर बड़े कम करेंगे # ३३। ग्रीर सोगों के सिखानेदारे जन बहुता की समकारंगे पर तलवार से किदकर थीर पाग में जल-कर श्रीर बन्धुए दीकर श्रीर लुटकर बहुत दिन लें बहे दुःखं में पड़े रहेगे॥ ३८। जब वे पहेंगे तब चे। इं। बहुत सामलेगे ते। यही पर बहुत से लेगा विक्रमी चुपड़ी बाते कह कहकर उन से मिल जाएंगे॥ ३५। श्रीर सिखानेहारीं में से कितने जी गिरेगे से। इस लिये गिरने पाएंगे कि जोने , जाएं थीर निर्मल थीर उजले किये जाएं यह दशा अन्त के समय लें। बनी रहेशी क्योंकि इन सब बातीं का श्रन्त निवत ही समय में हे।नेवाला है ॥ इहं। से। बह राजा अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करेगा चीर सारे देवताची के ऊपर व्यपने की ऊचा चौर बहा ठहराएगा बरन सारे देवताओं के कपर जा ईखर है उस के विक्रु भी श्रनाखी वाते कहेगा श्रीर स्रय ले। परनेखर का कीय शान्त न दी सख लें उस राजा का कार्य्य सफल रहेगा क्यों कि ले। क्र्क निश्चय करके ठना दुया है से व्यवश्य ची द्देनिवाला है।। इछ । फिर यद अपने, पुरुखाओं के देवतायों की भी चिन्ता न करेगा थीर न ता

<sup>(</sup>१) मूल ने बाहें।

देवता को वरन घर सभी के जपर शपने ही की बद्धा ठहराएगा ॥ ३८ । श्रीर वह अपने रासपद पर स्थिर रहकर द्रक गढ़ें। ही के देवता का सन्मान करेगा श्रधीत् एक देवता का जिसे उस के पुरखा न जानते थे वह धाना चान्दी मिंग थीर थीर मनमावनी वस्तरं चढ़ाकर सन्मान करेगा ॥ ३९ । स्रीर उस विराने देवता के सहारे से घड पाति दूढ गढ़ी से सहेगा थीर की कोई उस की माने उस की घइ बड़ी प्रतिष्ठा देगा थार ऐसे सागा का बहुता के कपर प्रमुता देगा थीर अपने लाभ के लिये अपने देश की भूमि की। घांट देगा ॥ ४० । प्रन्त के समय दक्किलन देश का राजा उस की सींग मारने तो लगेगा पर उत्तर देश का राजा उस पर खखगडर की नाई बहुत से रथ सवार थीर जहाज यंग लेकर चठाई करेगा इस रीति वह बद्दत से देशों में फैल सारगा हीर थे। निकल जारगा ॥ ४९ । वरन वह शिरीमिंग देश में भी श्रारमा श्रीर बहुत से देश ते। उत्तर जाएंगे पर रदोमी मोखाबी और मुख्य मुख्य खम्मोनी इन जातियों की देश भी उस के दाघ से यस जारंगे॥ ४२। वद कई देशे पर छाघ वढारमा श्रीर मिस देश न वचेगा ॥ ४३ । वरन वह मिस में से से ने चान्दी के खबाना थार सब मनभावनी बस्तुओं का स्वामी है। जाएगा थ्रीर लूबी थ्रीर कूबी सामी उस को पी है हो। होंगे ॥ 88 । उसी समय बह पूरव खीर उत्तर दिशाखीं वे समाचार सुनकर घवरायगा तव वहें क्रोध में व्याकर बहुतीं की सत्यानाश करने को निकलेगा ॥ ४५ । श्रीर घट दोने। समुद्री के बीच पवित्र शिरीमिंग पर्वत के पास व्यपना राजकीय तंब्रू खडा कराएगा इतना करने पर भी उस का श्रन्त थ्या चाएगा थीर उस का सहायक कीई न १२ र विगाप १। उसी समय मीकारल नाम यहा
प्रशास की सेरे कासिमाइयों का पन करने को खरा अथा करता है से खड़ा होगा और तब ऐसे लटका समय दीगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर तब लें। कभी न ष्टुषा घागा पर उस समय तेरे लेगों में से जिलनें।

> प्रायद स्य सुन मुझ दानिय्येल् ने दृष्टि करके क्या देखा कि स्त्रीर दे। पुरुष खड़े हैं रक तो नदी के इस तीर पर ग्रीर दूसरा नदी के उस तीर पर है। ६। तय जो पुरुष सन का यस्त्र पश्चिन द्वर नदी के जल के ऊपर या इस से उन पुरुषों में से मक ने पूका कि इन श्राप्रचर्य कामी का अन्त क्य लों द्वागा ॥ ६। तय बा पुरुष सन का यस्त्र पछिने हुए नदी के जल के कपर या उस ने मेरे एनते दक्षिना स्नार वार्या दोनें। टाय स्वर्ग की प्रार उठाकर सदा जीते रहनेटारे की यद किरिया खाई कि यह दशा साठे तीन ही काल लें रहेंगी थीर कय पवित्र प्रकाकी शक्ति तोड़ते तीहते टूट जाण्गी तथ ये सव वार्त पूरी देंगी । द। यह वात में भुनता तो घा पर कुछ न समझा सी मेने कदा दें मेरे प्रभुदन याती का अन्तफल क्या देशा ॥ ९। उस ने कहा है दानियोल् चला ना क्योंकि ये यार्त जन्तसमय के लिये यन्द हैं सार इन पर क्वाप दिई हुई दै॥ १०। व्रष्टुस सेता ता खपने खपने का निर्मल थीर एजले करेंगे थीर स्थळ हे। जाएंगे पर दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहिती श्रीर दुष्ट्री में से कोई ये वाते न समभेता पर सिखानेदारे समर्फोरे ॥ १९ । भीर जब से नित्य देशम-यांस चठाई जारगी थार उजस्यानेहारी चिनानी

<sup>(</sup>१) मूलर्ने पूलि की मूनि नै।

धीरज धरके तरह सा पैतीस दिन के खंत सो भी में निज माग पर खडा होगा ॥

वस्तु स्थापित किर्द जाएगी तथे ये वारच या नथ्ये। पहुंचे ॥ १३। या तू जाकर ग्रन्त से ठघरा रह तब दिन बीतेंगे ॥ १२। क्या ही धन्य वह दोगा के। ते ति विणाम करता रहेगा फिर उन दिनों के ग्रन्त

१ • यहूदा के राजा चीकाव्याष् याताम् आचान् थीर छिन्निकाव्याष् थीर इस्राएल के राजा यायाश्र के पुत्र याराधाम् के दिना में यदावा का वचन घेरी के पुत्र देशों के पास पहुचा ॥

२। जब यदीवा ने दीशे के द्वारा पहिले पहिल याते किई तय उस ने दाशे से यह कहा कि जाकर रक विश्वा की अपनी स्त्री खीर उस के कुकर्म के सङ्केथाले। को अपने लक्ष्केबाले कर ले क्योंकि यह देश यहावा के पीछे है। चलना छोडकर वेश्या का साकाम बद्दुत करता रदा दै॥ ३। से उस ने जाकर दिव्लैम् की घेटी ग्रीमेर् की व्यपनी स्त्री कर लिया थीर घर उस से गर्भवती देवकर एक पुत्र जनी॥ 8। तब यदीचा ने उस से कहा इस का नाम यिनुल् रख क्यों कि घोड़ि हो काल से में येष्ट्र के घराने की यिल्ज्जे के खून का टर्सड टूगा श्रीर इसारल्को घराने को राज्य का श्रन्त कर दूरा।॥ ध। श्रीर उस समय में यिन्नेल् की तराई में इसाएल् के धनुष की तीड डालूंगा॥ ६। श्रीर घर स्त्री फिर गर्भवती द्वाकर एक वेटी कनी तब परेग्या ने हे चे से कदा पूर्व का नाम ले। बदामा रख क्यों कि

में इसारल् के घराने पर फिर कभी दया करके उन का अपराध किसी प्रकार से जमान कसंगा। । । परन्तु यहूदा के घराने पर में दया करूंगा और उन का उद्घार करूंगा धनुष वा तलवार वा युद्ध वा घोड़ों वा सवारों के द्वारा नहीं परन्तु उन के परमेश्वर यदीवा के द्वारा उन का उद्वार कब्गा ॥ ८। जब उस स्त्री ने सोबहामा का दूध हुदाया तब बद्द गर्भवती होक्तर एक पुत्र जनी। ए। तब यहावा ने कदा इस का नाम लोप्सन्मी शख क्यों कि तुम लेगा मेरी प्रका नहीं हो श्रीर न में तुस लेगों का रह्या ॥

१०। तै।भी इस्राएलिया की गिनती समुद्र की यालु के किनकों की सी दा जाएगी जिन का मापना गिनना अनदीना है और जिस स्थान में इन से यह कदा जाता है कि तुम मेरी प्रका नहीं देा उसी स्थान में वे जीवते र्फेश्वर के पुत्र कहलाएंगे।। १९। तव यहदी थ्रीर पश्चारली दोना सकट्टे द्वा अपना रक प्रधान ठएराकर देश से चले आएंगे क्योंकि यिनुं का दिन प्रसिद्ध शागा १ । से तुम लेगा अपने भाइया से जम्मी और यपनी व्यक्तिं से रुहासा कहा ॥

२। यपनी माता से विवाद करे। विवाद क्योंकि यह मेरी स्त्री नहीं थे।र न में उस का प्रति हं वह

<sup>(</sup>१) प्रधात् इंखर बेाम्या वा तितर वितर क्षरेगा विजेल स्क नगर का भी भाग है। (३) स्त्रशांत् जिस पर द्या महीं हुई।

<sup>(</sup>१) प्रार्थात् नेरी प्रजा महीं। (२) मूल ने बहा।

<sup>(</sup>३) वार्थात् नेरी मजा।

<sup>(</sup>४) मार्थात् जिस पर व्या हुई है।

क्रातियों के बीच से व्यक्तिचारी की अलग करे।। ३। नहीं तो में उस की धस्त्र. उतारकर उस की जन्म की दिन के समान नंगी कर दंगा थीर इस की जंगल के समान थार महमाम के सरीखी बनाउंगा थार प्यास से सार डालुंगा ॥ ४। थ्रीर दम के सहकेवासे। पर भी में मुक्क वया ग करंगा क्योंकि वे कुकर्मी के सहके हैं ॥ ५। अर्थात् उन की माता ने किनाला किया किस के गर्भ में व घड़े उस ने लज्जा के येगरय काम किया उस ने कहा कि मेरे यार जी मेरी रार्टा पानी कन सन तेल थीर मदा देते हैं उन्हों के पीके मै चलुंगी ॥ दै। इस लिये सुना मै इस की मार्ग की कांटी से बंधूंगा थीर ऐसा बाहा खड़ा करंगा कि वह राह न या सकेशी ॥ ७ । थीर वह व्यपने यारे। के पीड़े चलने से भी उन्हें जान लेगी ग्रीप चन्हें कुंक्ने से भी न पाएगी तब बह सहेगी मे श्रपने पहिले पति के पास फिर जानेगी क्योंकि मेरी पहिली दशा इस समय की दशा से अच्छी श्री॥ द। यह ती नहीं जानती कि खन्न नया डाखमधु श्रीर तेल में ही उने देता हू दीर उस के लिये यह चांदी सेाना जिस की वे बाल् देवता के काम से से प्राप्ते दे में ही बठाता हूं ॥ ए। इस कारवा मे अञ्ज को ऋतु में अपने अज्ञ का थै।र नये दाखमधु के दीने के समय में यापने नये दाखमधु के। हर लूंगा सीर सपना कन कीर सन भी जिन से यह छपना तन ठापती है छीन लूंगा। १०। श्रीर बाह्य मैं उस के यारी के साम्हने उस के तन की उघाईंगा ग्रीर मेरे हाथ से कोई उसे न कुसा सकीता ॥ १९। थीर मे उस को पर्स्व नये छाद सीर विश्वामिंदन खादि सब नियत समयों के उत्सव की उठा दूंगा। १२। थ्रीर में उस की दाखलताओं थ्रीर श्रंबीर के युक्ती की जिन की विषय वह करती है कि यह मेरे किनाले को प्राप्ति है जिसे मेरे यारी ने मुक्ते दिई है रेसा विज्ञा का कि वे लंगल से ही जाएंगे थीर यनैसे पर इन्देश्वर हासी। १३। थीर हे दिन सिन में वह बाल् देवताकों के लिये घूप जलाती की। नत्य कीर दार पहिने अपने यारी के पीके जाती,

थापने मुंह पर से आपने किनालयन की भीर भपनी शीर मुक की मूले रहती थी उन दिनों का दरह में रसे दूता गहायों की यही वासी है। १८। इस सिये देखी में उसे मेर्रिंग करके जंगल में से बास्ता बीर वदां उस से शांति की वाते कडूगा । १५। स्रीर मे उस की दाख की वारियां वहीं दूंगा श्रीर पाकीर् की तराई की याशा का द्वार कर दूंगा थीर वहां बह मुक्त से ऐसी बाते करेगी जैसी अपनी सवानी क दिना से व्यर्थात् सिख देश से चले खाने के समय कहती थी।। १६। खीर यहाया की यह वासी है कि उस समय तू मुझे ईशी कहेगी छीर फिर खाली न कहेंगी । १०। क्यों कि में उसे बाल् देवता थीं के नाम बातों के। लेने न दूता और न उन के नाम किर स्मरण में रहेगे॥ १०। श्रीर उस समय में उन के लिये वनैले पशुकों कीर स्नाकाश के पविषे शीर मिन पर के रेंग मेहारे कन्तुकों के साथ वाचा बांघूगा श्रीर धनुप श्रीर तसधार तीड़कर युद्ध की उन की देश से दूर कर दूजा श्रीर ऐशा करंगा कि वे लेज निहर शिया करेगी॥ ५९। श्रीर में तुमी कदा के लिये अवनी स्त्री करने की प्रतिज्ञा कदंगा और यह प्रतिज्ञा धर्म क्षीर न्याय कीर करता कीर दया के साथ कर्गा॥ २०। थीर यह सञ्चार के साथ भी किई जारमो थीर तू यदीया का जान पारमी ॥ २१। श्रीर यहे। या की यह वासी है कि उस समय मे ता आक्षाश्राकी सुनकर उस की उत्तर दूंगा श्रीर छड पुणिकी की सुनकर एव की उत्तर देशा ॥ २२। थ्रीर पृधियी यन नये टाखमधु थ्रीर टटके तेस की मुक्कर उन की उत्तर देशी थ्रीर वे यिजेल् को उत्तर देंगे ॥ २३ । श्रीर मै अपने लिये उस की देश में हो। देशा श्रीर सेक्टामा पर दया करंगा श्रीर लोक्समी से कड़्गा कि तूमेरी प्रता है स्रीर वह कहेगा हे मेरे परसेश्टर ॥

> ३ फिर यहे। वा ने मुक्त से कहा श्रव काकर ऐसी एक स्त्री से प्रीति कर की व्यक्तिचारिन दीने पर भी प्रापने प्रिय की (१) मूल में वहीं सा (२) सर्वात् कष्टा (३) सर्वात् मेरे

द्यारी हो क्येंकि उसी भांति यदापि इसारकी पराये देवतायी की खोर किरते खार दाख की टिकिया में प्रीति रखते है तिभी यदावा उन से प्रीति रखता है । २। से में एक स्त्री की खादी के पन्द्रद ट्वड़े बीर डेड होमेर् कय देकर में ल लिया। ३। खार में ने एक से कहा तू यहुत दिन की मेरे लिये यैठी रहना खार न तो किनाला करना बीर न किसी पुरुप की स्त्री हो लाना फार में भी तेरे लिये रेखा ही रहूंगा। ४। क्योंकि इसारकी यहुत दिन की विमा राजा विना हाकिम विना यन्न विना लाठ खार विना रखा विना हाकिम विना यन्न विना लाठ खार विना रखा विना हाकिम विना यन्न विना लाठ खार विना रखा हाकद को किर कुने लगेंगे बीर अन्त की दिनों में पहांचा की पास खार उस की उत्तम व्यन्त की लिये परमराते हुए खाएंगे।

8. हे दत्तारित्यो प्रदेश्या का यचन सुने। यद्दीया का इस देश के वासियों के साथ मुक्टूमा है क्योंकि इस में न तो कुछ सञ्चार्थ रे बीर न कुछ कड़का न कुछ परमेश्वर का चान दी ॥ २। शाप देने कूट घोलने बध करने चुराने व्यभिचार करने की होड़ कुछ मधी दीता वे व्यक्त की कीना का लांघकर निकल गये थार यून छ। खून देशा रहता है ॥ इ। इम कारण यह देश विसाप करेगा थीर मैदान के बीव बन्तुये। थीर प्राकाण के पाँचपी समेत उस के सब निवासी कुम्दला जार्थरी समुद्र की मर्कालयां भी नाम दे। जाग्राः। ४। देखा कार्प बाद विवाद म करे न कार्ष उताःना दे क्यों कि सेरे लेगा ती पालक से बाद विवाद करने-द्यारी के समान दे॥ १। तू दिनदुपद्ररी ठीकर खाण्या। थीर रात की नधी भी तेरे साथ ठाकर खाणा. थीर में तेरी माता की नाथ कच्या । ई। मेरी प्रका मेरे चान विना नाथ दी गर्दत् ने ले मेरे चान को सुच्छ जाना है इस लिये म सुकी अपना याजक रक्ते के अयोग्य उदराकंगा और गूने की धावन

ध्रमेश्वर की व्यवस्था की विस्ताया है इस लिये म भी तरे लहकेयांका का विसराकता। १। जैसे जैसे ये वहते गये वैसे वैसे व मेरे विरुद्ध पाप करते गये में उन के विभव के पत्तरे उन का खनादर करगा। ८। ये मेरी प्रजा की पापवलियों की खाते हैं श्रीर प्रजा के पापी दोने की लालमा करते हैं।। (। से। प्रजा की जी दशा दिशों बदी याजक की भी देशी क्षीर में उन की चाल चलन का दग्ह दूगा क्षीर उन के कामा का व्यवसा रन की दूसा॥ १०। वे खाएंगे ती पर तृप्त न देशि थीर विश्वासन ती करेशे पर न वर्डमें क्योंकि उन्हों ने यद्याया की खार मन लगाना कोर दिया है। ११। वेश्याग्रामन थ्रीर दाखमधु पीर टटका दाखमधु ये तीना युद्धि को सृष्ट करते हैं। १२। मेरी प्रजा के लोग अपने काठ से प्रथम करते है बार उन की करी उन की बताती है क्योंकि किनाला करानेहारे जातमा ने उन्हे यहकाया श्रीर वे अपने परमेश्वर की श्रधीनता होइकर हिनाला करते हैं। १३। यांक चिनार थैार होटे यांक वृद्धे। की काया जा प्रच्छी देशती है इस लिये वे उन के तले प्रहाड़ी की चाटियां पर यज्ञ करते श्रीर टीली पर ध्रप जलाते हैं इस कारण तुम्हारी बेटिया किनाल श्रीर तुम्हारी यष्ट्रं व्यक्तिचारिन है। गई हैं॥ १४। चाह तुम्दारी घेटियां किनाला श्रीर तुम्हारी घट्टएं व्यक्ति-चार कर तीभी में उन की दगड न टूंगा क्यों कि ये क्राप दो वेग्याक्री के साथ एकान्त मे जाते थे।र देवदासियों के साथी दीकर यन करते हैं श्रीर वे ने। ग की समभ नहीं रखते से गिरा दिये जाएंगे॥ १५। ऐ इमारल् यदापि तू छिनाला करता है तै।भी यहदा दीयों न यने न तो जिल्गाल की आखी खीर न वितादन् की चढ़ याची चौर न यह कहकर किरिया खास्रो कि यहाद्या के जीवन की सेंद्र ॥ १६। वर्षेक इसाएल ने इठीली कलार की नाई एठ किया है से अब यहावा उन्दें भेड के बच्चे की नार्द लंबे धीड़े मैदान में धराशाा। १०। एप्रैम् ता मुरती का स्मोदी गया है से उस की रहने दे ॥ १८ । खब पिलायस कर चुक्रते दें

<sup>(</sup>१) गूल में लेक् की लेकू पहुचता है।

<sup>(</sup>१) मूस म ब्रद्ध।

तब वेश्याग्रमन करने में लग जाते हैं उन के प्रधान साग निरादर होने में स्नांत प्रींत रखते हैं ॥ १९ । बांधी उन की स्नपने पंक्षों में बांधकर उड़ा से साएगी स्नार उन के बलिदानी के कारण उन की स्नाश टूट जाएगी ॥

प्र हे यासको यह बात सुने। स्रोर से इसा-रल् को सारे घराने ध्यान देकर सुने। भीर हे राजा के घराने तुम कान लगाय्रो क्योंकि तुम पर न्याय किया जाएगा खोगिक तुम मिस्पा मे फन्दा खार तावार् पर लगाया हुया जाल वन गये है।॥ २। उन विशाहे हुस्री ने घोर घत्या किई है सो मे उन सभा की ताडना दंशा । है। मैं स्प्रेम् का भेद जानता हू थ्रीर इसारल्की दया मुक्त से कियी नहीं है ह रप्रैस त ने किनाला किया थीर दखारल् अगुढ पुषा है ॥ 8 । उन के काम उन्दे अपने परमेख्यर की ग्रार फिरने नही देते क्योंकि किनाला करानेहारा शास्मा उन मे रहता है और बदीवा का चान उन मे नही रहा ॥॥ श्रीर इसारल् का गर्व्य उस के साम्दने दी साची देता है थै।र इसारल् थे।र र मृश्रपने श्रधम्म के काश्य ठीकर खाएंगे थीर यहदा भी उन के सम ठेकर खारमा ॥ ६ । वे अपनी भेड़ वक्तरिया थीर साथ वैस सेकर यद्देश्या की ठूंडने चर्लेंगे पर घट उन की न मिलेगा क्योंकि वह उन के पास से जन्तर्थान दे। जाएगा ॥ छ। वे के। ध्यमिचार के लक्ष्के जनी इस में ग्रेशिया विश्वास्त्रात किया इस कारण श्रव चांट चन के श्रीर चन के भागों के नाग का कारण देखा ॥

द। शिवा में नर्राचिशा खीर रामा में तुरही फूंकी होताचेन् में ललकारकर कही कि है विन्यामीन् अपने पोक्टे देव ॥ १। रप्रमें न्याय की दिन में डजाड हो जाएगा जिस बात का होना ठाना शया है उसी का सन्देश में ने एसाएल् की सब शोजा की दिया है॥ १०। यह की हाकिम उन की समान दुए हैं जी सिवार बठा लेते हैं मैं उन पर अपनी बलजलाहट जल की नाई उसहेलूशा॥ १९। रप्रमें पर अक्षेर किया गणा है खीर वह मुकड़मा घार गणा है क्योंकि वह उस जाना के जनुसार जी लगाकर चला। १२। सी में गमें में के लिये की है जीर यह दा के घराने के लिये सहाइट के समान घूगा। १३। जय रमें में ने यापना रोग खीर यहूदा ने अपना घाय देखा तय रमें मू अपगूर के पास गणा खीर यारेव् राजा से कहला भेजा पर यह न तुम की चंगा न तुम्हारा घाय श्रीर यहूदा के घराने के लिये जयान सिंह यनूगा में याप ही हन्हें माड़कर से लिये जयान सिंह यनूगा में याप ही हन्हें माड़कर से लिये जयान सिंह यनूगा में याप ही हन्हें माड़कर से लोकंगा थीर अप में उठा से जाजगा तथ मेरे पंत्र से के कि के मानकर मेरे दर्जन के खोजी न हों तथ के में जाकर बादर प्रपने स्थान की लीटूगा जय ये संकट में पढ़ेंगे तथ की स्थानर मुक्ते ठूठने लगेंगे।

हैं च्युलें। इस यदीवा की खोर फिर्दे क्यों-कि उसी ने फाड़ा थीर छदी चाा मी फरेगा उसी ने मारा खार बही हमारे घायां पर पट्टी बांधेगा॥ २। दे। दिन के पीई। बद इस की जिलाया। तीसरे दिन घट एम की उठाकर याहा करेगा तब एम उस के सम्मुख जीते रहेंगे ॥ ३। पाणी एम जान ठूठें घरन यद्याया का जान प्राप्त करने के लिये यहा यह भी करे क्योंकि पदाया का प्रगट दोना भार का सा निष्टित है थीर बह दमारे जपर वर्षा की नाई घरन वरसात के ग्रंत की वर्षा के समान विष से भूमि सिचती आशा। 8। दे राप्रेय में तुभा से प्या कर दे यहदा में तुम से क्या कर तुम्हारा खेह ती भार के मेच क्रार सबेरे उह जानेवाली थीस के समान है। प्राप्त कारण में ने नवियों के द्वारा उन पर माना कुरदाई। चलाई थार अपने यचना से उन का घात किया ग्रीर तेरे नियम प्रकाश के सरीकी प्रगट होते। ॥ ई। में ता वितदान से नहीं कृषा ही से प्रसन्न दाता हूं

क्षीर दोमयलियों से अधिक यह चाहता हू कि सोग

<sup>(1)</sup> मूल में इत्था में गहिराई फिई ।

<sup>(</sup>१) वार्थात् फानडनेहारे। (२) मूल में पीखा भी करें। (३) मूल में निकलनेवाले हैं।

परमेश्वर का चान रक्खें ॥ १ । पर उन लेगो ने विशास की नाई वाचा की तोष दिया उन्हों ने यहा मुक्क से विश्वासहात किया है ॥ ८ । गिलाद नाम गर्छ हो है ॥ ८ । ग्रीर लैसे हो स्वास की नाई वाचा की तोष दिया उन्हों ने यहा कुल रहता है एप्रेम् ऐसी चपाती ठहरा है जो उल्हों तो यान्ध्री तो यान्ध्री की स्वास की नहीं वाचा की स्वास की नहीं वाचा है ॥ ८ । यादेशियों ने उस का बल तो उहा है ॥ ८ । यादेशियों ने उस का बल तो उहा है ॥ ८ । यादेशियों ने उस का बल तो उहा है ॥ ८ । यादेशियों ने उस का बल तो उहा है ॥ ८ । यादेशियों ने उस का बल तो उहा हो ॥ ८ । यादेशियों ने उस का बल ते उस के सिर हो ॥ ८ । योर वेद का विश्व का वि

9• ज्व अब में इश्वाएल की चगा करना चाहता हू तब तब एप्रेस का श्रधर्म श्रीर शामरान् की दुरास्यां प्रगट हा जाती हैं वे इल से काम करते हैं चार ता भीतर घुसता श्रीर डाक्तुकों का दल बाहर हो। इहीन लेता है। २। थार वे नहीं से। चते कि यहावा हमारी सारी व्यराई की स्मरण रखता है से यह वे अपने कामा के जात से फरेंगे क्योंकि उन के कार्य मेरी दृष्टि में बने हैं ॥ ३। बे राजा की खुराई करने से छै।र बीर द्यांकिमी की भूठ बालने वे खानन्दित करते है ॥ ४ । वे सब के सब व्यभिचारी हैं वे सम तंडूर के समान है जिस की पकानेदारा गर्म ती करता है पर बब ली बाटा गूंधा नहीं जाता श्रीर खमीर में फूल नहीं चुकता तब लो घर थाश की नहीं उस-काता ॥ ५। इमारे राजा के जन्म दिन दाखमधु पीकर चूर दुर उस ने ठट्टा करनेहारे। से अपना दाध मिलाया॥ है। जब सा वे घात समाये वैठे रहते हैं तब सी घे खपना मन तंदूर की नाई तैयार किये रहते है चन का प्रकानेहारा रात भर स्रोता पर भार की संदूर धधकती ली से लाल हा जाता है। १ । वे सब के सब तदूर की नाई धधकते श्रीर श्रपने न्यायियों को सस्म करते हैं उन के सब राजा मारे गये हैं उन में से कोई नहीं है जो मेरी दोहाई

जुला रहता है एप्रैम् ऐसी चपाती ठएरा है जो उलटी न गई हो ॥ ९। परदेशियों ने उस का बल ते। इ हाला' पर घट इसे नही जानता खीर उस की सिर में कही कहीं पक्के बाल हैं पर वह इसे भी नहीं जानता ॥ १० । थ्रीर इसारल का गर्क उस के साम्हने ही साची देता है यहां सों कि वे इन सब वातीं के रहते न तो खपने परमेश्वर यद्दावा की ग्रीर किरेन उस को ठूंठा है। १९। श्रीर स्प्रेस् भोसी वियद्की के समान दे। गया है जिस की कुछ वृद्धि नहीं वे मिसियों की दोदाई देते वे अश्रूर् की चले जाते है। १२। जब जब वे जाएं तब तब में उन के कपर अपना साल फैलाइंगा और उन्हें रेसा खीच लूंगा जैसे स्राकाश के पक्षी खींचे जाते हैं में उन की रेंसी ताड़ना दूंगा जैसी उन की मण्डली सुन चुकी है ॥१३। उन पर द्वाय क्योंकि वे मेरे पास से भटक गये चन का चत्यानाथ द्वार क्योंकि चन्दों ने मुक्त से बलवा है से तो उन्दे हुइ।ता धाया पर वे मुक्त से कूठ द्यालते साये हैं॥ १८। है मेरी दोहाई मन से नहीं देते पर खपने विक्रीने पर पडे हुए द्वाय द्वाय करते हैं वे खन्न थ्रीर नये दाखमधु पाने के लिये भीड लगाते हैं श्रीर मुक्त से इट जाते हैं॥ ९५। में ता उन की शिका देता और उन की भुजाओं की बलवन्त करता खाया हू पर वे मेरे विन्द्व खुरी करपना करते क्षाये हैं। १६। वे फिरते तो है पर परमक्रधान की ब्रार नही वे धाखा देनेहारे धनुष के समान हैं इस लिये उन के घाकिम अपनी क्रोधमरी वातों के कारय तलवार से मारे जाएंगे मिस देश में उन के ठट्टों में च्हाये जाने का यही कारख होगा ॥

ट. अपने मुंह में नरिष्मा लगा। वह एकाव की नाई यहावा के घर पर भपटेगा इस लिये कि मेरे घर के लेगों ने मेरी वाचा ते हो छीर मेरी व्यवस्था उहाँ घन कि है । २। वे मुक्त को पुकारकर कहेंगे कि हे हमारे परमेश्वर हम इसाएली लेगा तुक्ते जानते है ॥ ३।

<sup>(</sup>१) मूल में खाता लिया।

पर इसारल ने भलाई की मन से उतार दिया है, ग्रम चस के पोले पहेगा ॥ ४। वे राजाकी की ठह-रातंती खाये पर मेरी इच्छा से नहीं वे दार्किमे। को भी ठहराते ते। आये पर मेरे श्रनवाने उन्हे। ने व्यपना से।ना चान्दी लेकर मूरते बना लिई इस लिये कि वे नाश हो सार्थ। धा धे शोमरीन् उस ने तरे बक्ड़े की मन से चतार दिया है मेरा कोप उन पर भड़का वे कथ लें निर्देश दीने मे विलम्ब करेगे॥ ६। यद ते। इसारल् से दुया है वह कारोगर से बना थार परमेग्बर नहीं है इस कारण गे।मरे।न् का यह वरुषा ठुकड़े टुकड़े दो जाएगा ॥ ७ । वे ते। वायु वे।ते हैं सार बवरहर लंबगे उस के लिये कुछ खेत रहेगा नहीं उन की उगती से कुछ क्राटा न है। गा थ्रीर यदि दी ती परवेशी उस को खा डार्नेगे ॥ ८ । इसारन् निग्नना गया ग्रय वे प्रन्यजातिया में ऐसे निकम्मे ठद्दरे जैसा तुच्छ वस्तन ठष्टरता है। १। ध्योंकि वे प्रवश्र की ऐसे खले अये है नैसा बनैला गदचा सुगड से विकुरको रहता राग्नेम् ने यारी की महूरी पर रक्खा है ॥ १० । यद्योप व अन्यजातिया में से मज़र कर रक्खें तीभी में उन की एक ट्राक्ष येगा ग्रीर वे इंक्तिमों के राखा के देश क के कारण घटने नर्गंगे॥ १९। एप्रैस् ने पाप करने का बहुत सी वेदियां बनाई हैं ग्रै।र वे वेदियां सम के पापी ठडरने का कारख भी ठड़रीं॥ १२। मै ता उस के लिये अपनी व्यवस्था की लाग्नें बातें लिखता याता हू पर वे उन्हें बिरानी समसते है। १३। वे मेरे लिये बलिदान करते हें तब पशु बलि करते ती हैं पर उस का फल मांस की देवें तो खाते देपर यहीवा उन से प्रसन्न नहीं हीता श्राव घट उन के अधर्म की युधि लेकर उन के पाप का दगढ देगा वे मिस से लैंटि बाएंगे ॥ १८ । इसाग्ल् ने प्रपृते कर्ता की बिसराकर मन्दिर बनाये स्नार यहूदा ने बहुत से गठवाले नगरीं की वसाया है पर में उन की नगरी में षाम लगाङ्मा विस् से उन के महल भस्त दे। बाएँगे॥

के इसारल तू देश देश के लोगों को नाई बानन्द में मगन मत दे। द्यों कि तू अपने परमेश्वर की छोडकर वेश्या बनी तूने

यात के रक रक खिलिटान पर हिनासे की कमाई ग्रानन्त से लिई है ॥ २ । वे न ते। खलिहान के श्रव से तृप्त नेती थीर न क्षुवड के दाखमधू से सीर नये दाखमधुको घटने से ये घोषा खारंगे। इ। वे यहाया के देश में रहने न पाएंगे पर एप्रैस् मिस में लैंट जाएगा बीर वे अञ्जूर में अशुद्ध अशुद्ध वस्तुरं खारंगे ॥ ४ । वे यद्देश्या के लिये दाखमध्य पर्ध जानकर न देंगे न उन के खोलदान उस की भाएंगे वरन ग्रोक करनेदारी की सी भीजनवस्तु ठहरीं जितने उस से खाएंग्रे सब प्रशृद्ध दी वारंगे उन की भे। जनवम्सु उन की भूख युक्ताने छी के लिये देशा यह यहावा के भवन में न पा सकेगी ॥ ५। नियत साय के पर्व्य थार परीवा के उत्सव के दिन सुम वया करेगो ॥ ६ । देखे। वे सत्यनाय हाने के हर के मारे चले गये पर यहा नर जाहने बीर मिछी चन की ले। घे एकट्टी करेगे बीर मेाप के नियासी उन की मिट्टी देंगे उन की सनभावनी चांदी की चस्तुरं विच्छु पेहों के बीच में पहेंगी ग्रीर उन के तंत्रश्री में भड़ें बेरी चर्गेगी ॥ ७। दख्ड के दिन श्राये हैं पतटा सेने के दिन आये हैं थार इखाण्ल् यह जान सेगा उन के बहुत ने प्रधानी स्रीत बहे ह्वेप की कारक नबी तो मूर्ख थार जिस एउए पर पास्मा उतरता है यह यावना ठररेगा 🛊

द। सप्रैम् मेरे प्रमेश्वर के संग एक प्रहक्या ते। है नवी के सब मार्गी में बहेलिये का फन्दा लगा सार उस के प्रमेश्वर के घर में बैर हुआ है। १। वे गिखा के दिनों की मांति अत्यन्त विग्राहें हुए हैं से बह उन के अध्यम्ने की सुधि लेकर उन के पाप का दण्ड देगा।

१०। में ने इसारल् की ऐसा पाया चा जैशा कोई जंगल में दाख पार खीर तुम्दारे पुरकाओं पर ऐसी दृष्टि किई घी जैसे खंडीर के पहिले फलों पर दृष्टि किई जाती है पर सन्दों ने पे। र के बाल् के पास साकर अपने तई उस बस्तु की अपंच कर दिया की सङ्जा का कारण है जीर जिस से बे में दित हो

<sup>(</sup>१) नूस ने के यथिकार में। (२) नूस ने गहिराई करके थिगड़े।

गंपे थे उस के समान धिनैनि हो गये ॥ १९ । स्प्रैम् तो है उस का विभव पत्नी की नाई उड़ जाएगा म तो किसी का कत्म होगा न किसी की गर्भ रहेगा बीर म कोई स्त्री गर्भवती होगी ॥ १२ । खाहे वे यपने लडकेयाली को पेसकर बड़े भी करें तैभी में उन्हें यहां तो निवंध करंगा कि कोई न रह जाएगा खीर खब में उन से दूर हो जाउंगा तब उम पर हाय होगी ॥ १६ । जैसा में ने सेर् को हेखा बैसा स्प्रैम् को भी मनभाज स्थान में बसा हुगा देखा तैमी उसे सपने सहसेवालों को घातक के लिये निकासना पड़ेगा ॥

98। हे यहे। वा वन के दयह दे तूं क्या देशा यह कि उन की स्त्रियों के शर्भ शिर खारं खीर स्तान सूख जारं !

१५ । उन की सारी द्वार गिरास में है से वहीं में ने उन से दिन कि दे उन के दूर कामी के कार में उन की प्रपने घर से निकाल दूंगा और उन से फिर प्रीति न रवखूंगा क्योंकि उन के सब शिक्स बलवा करने हारे हैं ॥ १६ । रप्रेम मारा हुए। है उन की जड़ मूख गई उन में फल न लगेगा और खादे उन को जिया जनें भी ती भी में उन के जन हुए दुलारों की मार डालूंगा ॥

40। मेरा पर्यक्षित्वर उन की निकस्मा ठएराएगा क्योंकि उन्दों ने उस की नहीं सुनी ये प्रन्यकातियों के बीच मारे सारे फिरनेहारे होंगे ॥

१०. इस्तायल् एक लहलहाती हुई दाख-स्ता या है जिस में बद्त से कल भी लगे पर ज्यों ज्यों उस के फल बढ़े त्यों त्यों उस ने यधिक बेटियां बनाई जैसे जैसे उस को भूमि सुधरती आई बैसे बैसे वेस व सुन्दर लाई बनाते भाये ॥ २। उन का मन बटा हुआ है अब वे दोयी ठहरेंगे वह उन को बेटियों का तोड हालेगा और उन की लाड़ों को डुकड़े डुकड़े करेगा ॥ इ। अब तो वे कहेंगे कि इमारे कीई राजा नहीं है कारण यह है कि इम ने यहावा का भय नहीं माना से राजा हमारे लिये क्या कर सकता ॥ 8 । वे बाते

न्दी करके भीर कूठी किरिया खाकर बाचा बांधते है इस कारण खेत की रेघारियों से धतूरे की माई दण्ड फूले फलेगा ॥ ५। शोमरे म् के निव सी बेता-वेन् कं वहहें के लिये डरते रहेगे थीर उस की लेगा उस के लिये विलाप करेंगे श्रीर उस के पुजारी की उस के कारण मगन होते थे से। उस के प्रताप के लिये इस कारणा जिलाप करेगे कि वह उस में से चठ गया है। इ.। वह यारेख्र राजा की भेंड ठहरने के लिये अश्रूर देश में पहुंचाया खारगा रहीम् लिकात देशा थार इवारल भी अपनी युक्ति से लकारमा॥ ७। योमरेज् अपने राजा समेत जल के बुलबुले की नाई मिट जाएगा॥ ८। श्रीर स्रावेन् मे के जैबे स्थान के। इसारल् का पाप हैं से। नाथ होंगे श्रीर उन की विदियों पर भड़बेरी पेड़ श्रीर जंठकठारे उगेंगे उस समय लाग पहाडी से कहने लगेंगे कि इस की किया ली खैर टीली से कि इस पर शिर परे।। १। हे इसारल् तू शिवा के दिनों से पाप करता स्राया है उस में वे रहे, क्या वे कुटिल मनुष्यी के संग्राकी लड़ाई मेन फंस्प्री। १०। खब मेरी इच्छा देशो तब में उन्हें ताड़ना दूंगा धीर देश देश के लेगा उन के विकह एक है हा बाएंगे इस लिये कि वे अपने दोंना अधनों के सा जुते हुए है ॥ १९। बीर एप्रेस् सीखी हुई बहिया है की अनु दौवने से प्रसन्न द्वाती है पर में ने इस की मुन्दर गर्दन पर जुबा रक्खा है में एप्रैस् पर सवार चढ़ास्त्रा। धीर यदूदा इस स्रोर मासूत्र हेगा खीचेगा ॥ १२। धर्मी का बीच बे। स्रो तब करूग के बनुसार सेत काटने पाछोत्री अपनी पहली भूमि की के ले देखी अब यहावा के पाके डें। सेने का समय है जब सो कि बह आकर तुम्हारे कपर् धर्म न बरसार ॥ १३। तुम ने दुष्टता के लिये इस जाता और अन्याय का खेत कांटा बीर धे। खे का फल खाया है खीर यह इस लिये हुआ कि तुम ने अपने कुळावहार पर श्रीर अपने बहुत से बीरी पर भरे। सा रक्का या ॥ १८ ॥ इस कारण तेरे लेगों में दुल्ल चठेगा बीर तेरे सब गढ़

<sup>(</sup>१) जूल में की तूबिखिया। (२) आर्थ।त् आरगङ्गेई।रे।

समय शहमन् से नाश किया गया खीर उस समय माला अपने बच्ची समेत पटक दिशे गई घी ॥ १५। इसी प्रकार का व्यवहार वेतेल् भी तुम से तुम्हारी अत्यन्त द्वराई के कारण करेगा भार दाते इसारल् का राजा पूरी रीति से मिट जाएगा।

११ - जाब इसारल् सहका था तस्र में ने इस से ग्रेम किया थीर अपने पुत्र की मिस्र से खुला लाया॥ २। पर जैसे घे उन की। व्रलाते ये वैंधे वे उन की साम्हने से भागे जाते चे वे वाल् देवतायों के लिये वलिदान करते थीर खुदी हुई मूरतें। के लिये घूप चलाते गये॥ ३। कीर में रप्रेम् की पांव पांच चलाता या कीर उन की ग्रीद में लिये फिरता था पर छेन जानते थे कि उस का चंगा करनेद्यारा में हूं॥ ४। में उन की मनुष्य जानकर प्रेम की सी डोरी से खोंचता था श्रीर जैसा कोई बैल के गले की जात खालकर उस के साम्दने प्राहार रख दे वैसा ही में ने उन से किया ॥ ५। वह मिस देश में लाटने न पाएगा ष्प्रशूर् ही उंस का राजा देशा क्योंकि उस ने मेरी खेर किरने की नकारा है। ६। खेर तलवार उस के नगरों से चलेगी थीर उन के घेंड़ों का पूरा नाथ क्रोगी और यद उन की युक्तियों के कारण से देगा। **९। मेरी प्रजा मुक्त से फिर खाने में लगी रहती है** यह्मिय वे उन की प्रसप्रधान की श्रीर बुलासे है तीभी उन् में से कोई भी मेरी मुद्दिमा नहीं करता॥ द। हे एप्रेस् में तुक्षे क्योंकर हो। इंदे इसाएल् में तुमी यत्रु के वश में क्योंकर कर दूं में तुमी क्योंकर खद्मा की नाई के। इ दूं थीर सवीयीं स के समान कर दूं मेरा दृदय ते। उलट पुलट गया मेरा मन स्त्रेष्ठ के मारे विद्यल गया है । १ । मै अपने केरप की सह-कने न दूंगा थ्रीर न में किरकर राम्से की नाश कर्षाा क्योंकि में मुनुष्य नहीं ईक्टर हूं मे तेरे बीच में रहनेहारा पवित्र हूं में क्रीध करके न आ दंगा। १०। वे यदावा के पीं हे पीं हे चलेंगे वह ता सिंह की (१) मूस में मेरे पद्यताबे एक सुग वबसे हैं।

रेखे नाथ किये जारंगे जैसा बेतर्खेल् नगर युद्ध के नाई ग़र्ज़िगा चीर तर सड़की पड़िकम दिया से वर्षराते हुए श्रासंगे॥ १९। वे मिस से चिकियों की नाई थीर बाश्यूर के देश से पिग्हुकी की मालि पर्धराते हुए ग्राएंगें भीर में उन की उन्हीं के घरी से यसा दूंगा यहाया की यही वाशी है।

१२। एप्रैम् ने मिष्या से श्रीर इसाएल् के घराने ने कल से मुक्ते घेर रक्तवा है स्रीर यहूदा अब सों पवित्र श्रीर विज्ञासयोग्य ईख्यर की थीर इंचल वना रक्ता है॥ १। स्प्रैम् पानी पीटले ग्रीर १२. पुरवाई का पीका करता रहता है छह चगातार मूठ भार उत्पात का बढ़ाता रहता है वे अभ्यूर्के साथ वाचा बांघते थ्रीर मिन में तेल भेजते हैं ॥

२। यष्ट्रदाकी साथ भी यद्यायाका मुकट्टमा दै श्रीर बद यासूब की उस की चाल चलन के अनु-सार दगड देगा उस के कामें की अनुसार यह उस को घदला देशा ॥ ३ । श्रयनी माता की कीएर घी में उस ने अपने भाई की श्रद्धता मारा श्रीर घड़ा रोकर यद प्रमेश्वर के साथ लड़ा ॥ ४ । ऋषीत् यह दूत से छंडा और जीत भी गया यह रीया और उस से शिडशिड़ाकर विनती किई वेतेलू में भी यह चस को मिला ग्रीर छटीं दम से उस ने छातें किई, ५। यर्थात् यद्दावा सेनायों के परमेश्वर ने जिम कां स्तरण यदे।यां नाम से होता है। इस लिये अपने परमेण्टर की छोर फिर छीर कृपा द्वीर न्याय के काम करता रह थीर श्रपने परमेश्वर की बाट निरन्तर जोहता रह ॥

0 । यद विनिया है थै।र उस के दाय कस का तराजू है श्रंधेर हो, क्रना उस के। भाता है ॥ द। थार रामेस् कदता है कि में धनो दात्राम में ने संवति माप्त कि के दें मेरे सब कामें। में से कि की में ऐसा ष्रधर्मे न पाया जाण्या जिस से पाय लगे॥ ९,३ मे यद्याया ते। सिस देश ही से तेरा प्रसिद्धर हूं में तुमे फिर तंबुओं में ऐसा ब्रमाकंगा कीमा नियत पर्ध के दिनों में हुया करता है ॥ १०। में निवियों से व्यार्त करता श्रीर बार बार दर्शन देता श्रीर नोंबपों के द्वारा दृष्टान्त कृषता बाया हूं ॥ ११ । क्या तिलाद्